# केन्द्रीय पुस्तकालय वनस्थली विद्यापीठ श्रेगी संख्या पुस्तक संख्या प्रतक संख्या प्रतक संख्या प्रतक संख्या

बररिव ने शौरसेनी प्राकृत को ही पैशाची भाषा का मूल कहा है \*। मार्कण्डेय ने पैशाची भाषा को कैकय, शौरसेन और पाञ्चाल इन तीन भेदों में विभक्त कर संस्कृत और शौरसेनी प्रकृति। उभय को कैकय-पैशाची का और कैकय-पैशाची को शौरसेन-पैशाची का मूल वतलाया है। पाञ्चाल-पैशाची के मूल का उन्होंने निर्देश ही नहीं किया है, किन्तु उन्होंने इसके जो केरी (केलिः) और मंदिलं (मन्दिरम्) ये दो उदाहरण दिये हैं इससे मालूम होता है कि इस पीञ्चाल-पैशाची का केकय-पैशाची से रकार और लकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद् नहीं है, सुतरां शौरसेन-पैशाची को तरह पाञ्चाल-पैशाची की प्रकृति भी इनके मत से कैकय-पैशाची ही हो सकती हैं। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि मार्कण्डेय ने शौरसेन-पैशाची के जो ∫ लक्षण दिये हैं उन पर से शौरसेन-पैशाची का शौरसेनी भाषा के साथ कोई भी संवन्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कैकय-पैशाची के साथ शौरसेन-पैशाची के जो भेद उन्होंने वतलाये हैं वे मागधी भाषा के ही अनुरूप हैं, न कि शौरसेनी के। इससे इसको शौरसेन-पैशाची न कह कर मागध-पैशाची कहना ही संगत जान पड़ता है।

प्राकृत वैयाकरणों के मत से पैशाची भाषा का मूल शौरसेनी अथवा संस्कृत भाषा है, किन्तु हम पहले यह भलीभान्ति दिखा चुके हैं कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भाषा, संस्कृत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्न नहीं है, परन्तु वह उसी कथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वैदिक युग में उस प्रदेश में प्रचलित थी। इस लिए पैशाची भाषा का भो मूल संस्कृत या शौरसनी नहीं, किन्तु वह प्राकृत भाषा ही है जो वैदिक युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त की या अफगानिस्थान के पूर्व-प्रान्त-वर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी।

प्रथम युग की पैशाची भाषा का कोई निदर्शन साहित्य में नहीं मिलता है। गुणाढ्य की वृहत्कथा संभवतः इसी प्रथम युग की पैशाची भाषा में रची गई थी; किन्तु वह आजकल अपन्य। उपलब्ध नहीं है। इस समय हम व्याकरण, नाटक और काव्य में पैशाची भाषा के जो निदर्शन पाते हैं वह मध्ययुग की पैशाची भाषा का है। मध्ययुग की यह पैशाची भाषा खिस्त की दितीय शताब्दी से पांचवीं शताब्दी पर्यन्त प्रचलित थी।

पैशाची भाषा का शौरसेनो भाषा के साथ जिस जिस अंश में भेद है वह सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य सभी अंशों में वह शौरसेनी के ही समान है। क्लाण। इससे इसके वाकी के लक्षण शौरसेनी के प्रकरण से जाने जा सकते हैं।

## वर्ण-भेद्।

- १। ज्ञ, न्य और एय के स्थान में ञ्ञ होता है, यथा—प्रज्ञा=पञ्जा; ज्ञान=ञ्जान; कन्यका=कञ्जका; अभिमन्यु=अभिमञ्जू; पुण्य=पुञ्ज।
- २। या और न के स्थान भें न होता है; जैसे-गुण=गुन; कनक = कनक।
- ३। त और द की जगह त होता है; जैसे--भगवती=भगवती; शत=सत; मदन=मतन; देव = तेव।
- छ। लकार ळ में वदलता है यथा—सील=सीळ; कुल=कुळ।
- ५। दु को जगह दु और तु होता है; जैसे-कुटुम्बक = कुटुम्बक, कुतुम्बक ।
- ६। महाराष्ट्री के लक्षण में असंयुक्त-व्यञ्जन-परिवर्तन के १ से १३, १५ और १६ अंक वाले जो नियम वतलाये गये हैं वे शौरसेनी भाषा में लागू होते हैं, किन्तु पैशाची में नहीं; यथा—लोक=ळोक; शाखा=साखा; भट=भट; मठ=मठ; गरुड=गरुड; प्रतिभास=पितभास; कनक=कनक; शपथ=सपथ; रेफ=रेफ; शवल=सबळ; यशस्=यस; करणीय=करणीय; अंगार=इंगार; दाह=दाह।

<sup>\* &</sup>quot;प्रकृतिः शौरसेनी" (प्राकृतप्रकाश १०, २)।

<sup>्</sup> ६ "सस्य याः", "रस्य लो भवेत् ", "चवर्गस्योपरिष्टाद् यः", "कृतादिपु कडादयः", "चस्य च्छु", "स्थाविकृतेः ष्टस्य रतः", "त्तत्थयाः श ऊर्ध्व स्यात्", "द्यातः सोरो (१रे ) त्" ( प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १२६ )।

- ७। यादृश आदि शब्दों का ह परिणत होता है ति में; यथा—यादृश—यातिस; सदृश=सितस। नाम-विभक्ति।
- १। अकारान्त शब्द की पञ्चमो का एकवचन आतो और आतु होता है; जैसे—जिनातो, जिनातु। आख्यात।
- १। शौरसेनी के दि और दे प्रत्ययों की जगह ति और ते होता है; यथा—गच्छति, गच्छते; रमि, रमते।
- २। भविष्य-काल में स्सि के वर्ले एव्य होता है; जैसे-भविष्यति=हुवेय्य।
- ३। भाव और कर्म में ईग्र तथा इज के स्थान में इय्य होता है, यथा—पठ्यते=पठिय्यते, हिसय्यते।

## ेश्चद्दन्त ।

१। त्वा प्रत्यय के स्थान में कहीं त्न और कहीं त्थून और खून होते हैं; यथा पठित्वा=पठितून; गत्वा= गन्तून; नष्ट्वा=नत्थून, नद्धन; तष्ट्वा=तत्थून, तद्धून।

# (३) चूलिकापैशाची।

चूलिकापैशाची भाषा के लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-न्याकरण में और पंडित लक्ष्मीधर ने अपनी पड्भापाचिन्द्रका में दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र के कुमारपालचरित और काव्यानुशासन में इस भाषा के निदर्शन पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त हम्मीर-मद्मद्न-नामक नाटक में और दोएक छोटे २ षड्भाषास्तोत्रों में भी इसके कुछ नमूने देखने में आते हैं। प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, संक्षिप्तसार और प्राकृतसर्वस्व वगैरः प्राकृत-व्याकरणों में और संस्कृत के अलंकार ग्रन्थों में चूलिकापैशाची का कोई उल्लेख नहीं है; अथ च आचार्य हैमचन्द्र ने और पं. लक्ष्मीधर ने चूलिकापैशाची के जो लक्षण दिये हैं वे चंड, पैशाची में इसका वररुचि, क्रमदीश्वर और मार्कण्डेय-प्रभृति वैयाकरणों ने पैशाची भाषा के लक्षणों श्रन्तर्भाव । में ही अन्तर्गत किये हैं। इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त वैयाकरण-गण चूलिकापैशाची को पैशाची भाषा के अन्तर्भूत ही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप में नहीं। आचार्य हेमचन्द्र भी अपने अभिधानचिन्तामणि-नामक संस्कृत कोप-ग्रन्थ के "भाषाः षट् संस्कृतादिकाः" (काएड २, १६६) इस वचन की ''संस्कृतप्राकृतमागधीशोरसेनीपैशाच्यपभ्रंशलक्तगाः'' यह व्याख्या करते हुए चूलिकापैशाची का अलग उल्लेख नहीं करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि वे भी चूलिकापैशाची को पैशाची का ही एक भेद मानते हैं। हमारा भो यही मत है। इससे यहाँ पर इस विषय में पैशाची भाषा के अनन्तरोक्त विवरण से 'कुछ अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं रहती । सिर्फ, आचार्य हेमचन्द्र ने और उन्हीं का पूरा अनुसरण

## लक्षण ।

कर पं. लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिये हैं वे नीचे उद्धृत किये जाते हैं। इनके सिवा सभी अंशों

- १। वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्षरों के स्थान में क्रमशः प्रथम और द्वितीय होता हैकः, यथा—नगर = नकर, व्याद्य = वक्ख, राजा=राचा, निर्भर=निरुष्ठर, तडाग=तटाक, ढका=ठकाः, मद्न=मतन, मधुर=मथुर, वालक=पालक, भगवती = फकवती।
- २। र के स्थान में वैकल्पिक ल होता है, यथां—रुद्र=लुद्द, रुद्द।

में इस भाषा का पैशाचो से कोई पार्थक्य नहीं है।

<sup>\*</sup> श्रन्य वैयाकरणों के मत से यह नियम शब्द के श्रादि के श्रज्ञरों में लागू नहीं होता है (हे॰ प्रा॰ ४, ३२७)।

# (४) अर्धमागधी।

भगवान महावीर अपना धर्मीपदेश अर्धमागधी भाषा में देते थे 🕸 । इसी उपदेश के अनुसार उनके समसामयिक गणधर श्रीसुधर्मस्वामी ने अर्धमागधी भाषा में ही आचाराङ-प्रभृति प्राचीन जैन सूलों की सूत्र-प्रन्थों की रचना की थी 🛊 । ये प्रन्थ उस समय लिखे नहीं गये थे, परन्तु शिष्य-भाषा अर्धमागधी। परम्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा संरक्षित होते थे। दिगम्बर जैनों के मत से ये समस्त श्रन्थ विलुप्त हो गये हैं, परन्तु श्वेताम्वर जैन दिगम्वरों के इस मन्तव्य से सहमत नहीं हैं। श्वेताम्वरों के मत के अनुसार ये सूत्र-ग्रन्थ महावीर-निर्वाण के वाद ६८० अर्थात् खुम्ताव्द ४५४ में वलमी (वर्तमान वळा, काठियावाड ) में श्रीदेविदिंगणि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपियद्ध किये। उस समय लिखे जाने पर भी इन ग्रन्थों की भाषा प्राचीन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्वारा बहु-शताव्दी-पर्यन्त वेदों की रक्षा की थी बैसे ही जैन मुनिओं ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से मुख-पाठ-द्वारा करीव एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र ग्रन्थों को याद रखा था। दूसरा यह है कि जैन धर्म में स्त्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के लिए खूब जोर दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध या विपरोत उच्चारण करने में दोप माना गया है। तिस पर भी सूत्र-ग्रन्थों की भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण करने में इस वात का खाकार करना हो पड़ेगा कि भगवान महाबोर के समय को अर्धमागधी भाषा के इन प्रत्थों में, अज्ञातभाव से ही क्यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र-प्रनथ वेदों को तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ-प्रधान हैं। इतना ही नहीं, विका ये प्रन्थ जन-साधारण के वोध के लिए ही उस समय की कथ्य भाषा में रचे गये थे 🖇 और कथ्य भाषा में समय गुजरने के साथ साथ अवश्य होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस उस समय के लोगों को समभाने के उद्देश्य से भो, आश्चर्यकर नहीं है। इसके सिवा, भाषा-परिवर्तन का यह भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान महावीर के निर्वाण से करीव दो सौ वर्ष के वाद ( खिस्त-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगध देश में वारह वर्षीं का सुदीर्घ अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-वर्ती प्रदेश (दक्षि श्रा) में जाना पड़ा था ÷। उस सप्रय वे सूत्र-प्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल संगये थे। इससे अकाल के वाद पाटलिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अङ्ग-ग्रन्थ का जो जो अंश जिस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस से उस उस अङ्ग-प्रनथ के उस उस अंश को उस उस रूप में

थीवालवायगात्थं पाययमुइयं जिगावरेहिं ॥"

( स्त्राचारिदनकर में श्रीवर्धमानस्रि ने उद्घृत की हुई प्राचीन गाथा )।

"वालस्रोमन्दमूर्लाणां नृणां चारितकाङ्क्रिणाम्।

ग्रन्यहार्थं तत्त्वरो : सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥"

( हरिमद्रसूरि की दशवैकालिक टीका में श्रीर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन श्लोक )
÷ देखो Annual Report of Asiatic Society, Bengal, 1893 में डो. होर्नेलि का लेख।

<sup>\* &#</sup>x27;'भगवं च गां श्रद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ'' (समवायाङ्ग सूल, पल ६०)।
''तए गां समगो भगवं महावीरे कृषािश्रस्स रयगो भिंभिसारपुत्तस्य.....श्रद्धमागहाए भासाए भासह ।....सा
वि य गां श्रद्धमागहा भासा तेसि सन्वेसि श्रारियमगारियागां श्रप्पणो सभासाए परिणामेगां परिगामइ''
(श्रोपपातिक सूल)।

क्ष "अत्थं भासइ अरिहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निउणं" ( आवश्यकनिर्यक्ति )।

<sup>§ &</sup>quot;मुत्तूया दिहिवायं कालियउक्कालियंगसिद्धं तं।

प्राप्त कर ग्यारह अङ्ग-ग्रन्थों का संकलन किया \* । इस घटना से जैसे अङ्ग-ग्रन्थों की भाषा के परिवर्तन का कारण समभ में आ सकता है, वैसे इन ग्रन्थों की अर्धमागधो भाषा में, मगध के पार्श्ववर्ती प्रदेशों की भाषाओं की तुलना में, दूरवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह वात सिद्ध है कि दक्षिण प्रदेश में प्राचीन काल में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रमाव हुआ था तब यह अनुमान करना अगुक्त नहीं है कि उक्त दीर्घकालिक अकाल के समय साधु लोग समुद्र-तीर-वर्ती इस दक्षिण देश में ही गये थे और वहाँ उन्होंने उपदेश-द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया था। यह कहने को कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके विना उपदेश-द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य वे कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असंभव नहीं है कि उन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। इसी प्रभाव को लेकर उनमेंसे कईएक साधु-लोग पाटलिपुत्र के उक्त संमेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे अङ्गों के पुनः संकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था।

उक्त घटना से करीव आठ सौ वर्षों के वाद वलभी (सौराष्ट्र) और मथुरा में जैन प्रन्थों को लिपि-यद करने के लिए मुनि-संमेलन किये गये थे, क्योंकि इन सूत्र-प्रन्थों का और उस समय तक अन्य जो जैन ग्रन्थ रचे गये थे उनका भी क्रमशः विस्मरण हो चला था और यदि वही दशा कुछ अधिक समय तक चालू रहती तो समय्र जैन शास्त्रों के लोप हो जाने का डर था जो वास्तव में सत्य था। संभवत: इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो चुका था और इन समस्त प्रदेशों से अल्पाधिक संख्या में आकर साधु लोगों ने इन संमेलनों में योग-दान किया था। भिन्न भिन्न प्रदेशों से आगत इन मुनिओं से जो ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में वह लिपि-यद्ध किया गया। उक्त मुनिओं के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चिर-काल तक विचरने के कारण उन प्रदेशों की भिन्न भिन्न भाषाओं का, उच्चारणों का और विभिन्न प्राकृत भाषाओं के व्याकरणों का कुछ-न-कुछ अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थित धर्म-ग्रन्थों की भाषा पर भी पड़ना अनिवार्य था। यही कारण है कि अंग-प्रन्थों में, एक ही अङ्ग-प्रन्थ के भिन्न भिन्न अंशों में और कहीं कहीं तो एक ही अंग-प्रत्थ के एक ही वाक्य में परस्पर भाषा-भेद नजर आता है। संभवतः भिन्न भिन्न प्रदेशों की भाषाओं के प्रभाद से युक्त इसी भाषा-भेद को लक्ष्य में लेकर ख़िस्त की सप्तम शताब्दी के ब्रन्थकार श्रीजिनदासगणि ने अपनी निशीथचूर्णि में अर्थमागर्थी भाषा का "श्रट्ठारसदेसीभासानिययं वा श्रद्धमागहं" यह वैकल्पिक सक्षण किया है। भाषा-परिवर्तन के उक्त अनेक प्रवल कारण उपस्थित होने पर भी अंग-ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा में, पाटलिपुत्र के संमेलन के वाद से, आमूल वा अधिक परिवर्तन न होकर उसके वदले जो सूक्ष्म या अल्प ही भाषा-भेद हुआ है और सैंकड़ो की तादाद में उसके प्राचीन रूप अपने असल आकार में जो संरक्षित रह सके हैं उसका श्रेयः सूत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए प्रदर्शित पाप-वन्ध के उस धार्मिक नियम को है जो संभवतः पाटलीपुत्र के संमेछन के बाद निर्मित या दृढ किया गया था।

<sup>ः &</sup>quot;इतश्च तिस्मन् दुष्काले कराले कालरात्तिवत् । निर्वाहार्थं साधुसङ्घस्तीरं नीरिनधेर्थयो ॥ ५५ ॥ अगुण्यमानं तु तदा साधूनां विस्मृतं श्रुतम् । अनभ्यसनतो नश्यत्यधीतं धीमतामि ॥ ५६ ॥ संवोऽथ पाटलीपुत्ते दुष्कालान्तेऽखिलोऽमिलत् । यदङ्गाध्ययनोद्देशाद्यासीद् यस्य तदाददे ॥ ५७ ॥ ततश्चे कादशाङ्गानि श्रीसंवोऽमेलयत् तदा । दृष्टिवादिनिमित्तं च तस्यो किञ्चिद् विचिन्तयन् ॥ ५८ ॥ नेपालदेशमार्गस्थं भद्रवाहुं च पूर्विणाम् । ज्ञात्वा संवः समाह्वातुः ततः प्रेपीन्मुनिद्वयम् ॥ ५८ ॥

यहाँ पर प्रसङ्ग-वश इस वात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि असमवायाङ्ग सूत्र में निर्दिष्ट अङ्ग-प्रन्थ-संवन्धी विषय और परिमाण का वर्तमान अङ्ग-प्रन्थों में कहीं कहीं जो थोडा-वहुत क्रमशः विसंवाद और हास पाया जाता हैं और अङ्ग-प्रन्थों में ही वाद के § उपाङ्ग-प्रन्थों का और वाद की ÷ घटनाओं का जो उल्लेख दृष्टिगोचर होता है उसका समाधान भी हमको उक्त संमेलनों की घटनाओं से अच्छी तरह मिल जाता है!

प्रसमवायाङ्ग सूत्र, व्याख्याप्रहाप्त सूत्र, औषपातिक सूत्र और प्रहापना सूत्र में तथा अन्यान्य प्राचीन जैन प्रन्थों में जिस भाषा को अर्थमागधी नाम दिया गया है, + स्थानाङ्ग- सूत्र और अनुयोगद्वारसूत्र में जिस भाषा को 'ऋषिमाषिता' कहा गया है और एक हैं। संभवतः इसी 'ऋषिभाषिता' पर से इ आचार्य हेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा की 'आर्ष ( ऋषिओं की भाषा )' संज्ञा रखो है वह वस्तुतः एक ही भाषा है अर्थात् अर्थमागधी, ऋषिभाषिता और आर्ष ये तीनों एक हो भाषा के सिन्न मिन्न नाम हैं, जिनमें पहला उसके उत्पत्ति-स्थान से और वाकी के दो उस भाषा को सर्व-प्रथम साहित्य में स्थान देने वालों से संवन्ध रखते हैं। जैन सूत्रों की भाषा यहो अर्थमागधी, ऋषिभाषिता या आर्ष है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आर्प प्राकृत के जो लक्षण और उदाहरण बताये हैं उनसे तथा "अत एत् सो पृंति मागध्याम् प्र" ( हे॰ प्रा॰ ४, २५७) इस

```
 समवायाङ्ग सूत्रं, पत्र १०६ से १२५।
```

<sup>§ &</sup>quot;जहा पन्नवणाए पटमए आहारुद्दे सए" ( व्याख्याप्रज्ञित सूल १, १—पल १६ )।

<sup>÷</sup> देखो स्थानाङ्ग सूत्र, पत ४१० में वर्धाित निह्नव-स्वरूप।

<sup>×</sup> देखो पृष्ठ १६ में दिया हुआ समवायाङ्ग सूत और श्रीपपातिकसूत का पाठ।

<sup>&</sup>quot;देवा यां भंते ! कयराए भाषाए भाषांति ? कयरा वा भाषा भाषिजमायी विश्वस्थिति ? गोयमा ! देवा यां अद्धमागहाप भाषाए भाषांति, सावि य यां अद्धमागहा भाषा भाषिजमायी विश्वस्थिति ।" ( व्याख्या- प्रज्ञण्तिसूत्व ५, ४—पत्र २२१ )।

<sup>&</sup>quot;से कि तं भासारिया ? भासारिया के **यां अद्धमागहाए** भासाए भासंति" ( प्रज्ञापनासूत १—पत्र ६२ )।

<sup>&</sup>quot;मगहद्धविसयभासािखवद्धं **अद्धमागहं,** श्रट्ठारसदेसीभासािखययं वा अ**द्धमागहं" (** निशीथचूिर्षा ) ।

<sup>&</sup>quot;ग्रारिसवयगो सिंद्धं देवागां अद्धमागहा वाग्गी" (काव्यालंकार की निमसाधुकृतटीका २, १२)।

<sup>&#</sup>x27;'सर्वार्घमागर्घी सर्वभाषासु परिग्रामिनीम् । सर्वपा सर्वतो वाचं सार्वेज्ञी प्रिग्रिदध्महे ॥'' ( वाग्मट्काव्यानुशासन, पृष्ठ २ )।

<sup>+ &</sup>quot;सक्कता पागता चेव दुहा भिष्यतीश्रो श्राहिया। सरमंडलिम गिन्जंते पसत्था **इसिभासिता**॥" (स्थानाङ्गसूल ७—पत ३९४)।

<sup>&</sup>quot;सक्कया पायया चेन भिणाईस्त्रो होंति दोषिण ना। सरमंडलिम्म गिञ्जंते पसत्या इसिभासिआ॥" ( स्रनुयोगद्वारसूल, पल १३१ )।

<sup>\$</sup> देखो हेमचन्द्र-प्राक्तव्याकरण का सूत १, ३।

<sup>&</sup>quot;ग्राषीत्थमार्षतुल्यं च द्विविधं प्राकृतं विदुः" ( ऐमचन्द्रतर्कवागीश ने काव्यादर्शरी उद्धृत वि हुन्ना पद्यांश )।

भ मागधी भाषा में अकारान्त पुंलिंग शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'ए' होता है।

सूत्र की व्याख्या में जो "\* यदिष § "पोराग्रामद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्तं ÷" इत्यादिना श्रापस्य श्रर्थमागध-भाषानियतत्वमाम्नायि वृद्धे स्तदिष प्रायोऽस्यैव विधानात्, न वद्त्यमाग्रालक्ष्यास्य" यह कह कर उसी के अनन्तर जो दशवैकालिक सूत्र से उद्धृत "कयरे श्रागच्छइ, से तारिसे जिइंदिए" यह उदाहरण दिया है उससे उक्त वात निर्विवाद सिद्ध होती है।

हो. जेकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कह कर 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है × । डो. पिशल ने अपने सुप्रसिद्ध प्राकृत-न्याकरण में डो. जेकोवी की इस वात का "सप्रमाण खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आप और अर्थमागधी इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एवं प्राचीन जैन सूत्रों की—गद्य और पद्य दोनों की—भाषा परम्परागत मत के अनुसार अर्थमागधी है + । परवर्ती काल के जैन प्राकृत ग्रन्थों की भाषा अरुपांश में अर्थमागधी की और अधिकांश में महाराष्ट्री की विशेषताओं से गुक्त होने के कारण 'जैन महाराष्ट्री' कही जा सकती है; परन्तु प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई भी, अपनी उन अनेक खासियतों से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किसी प्राकृत में दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, यह (जैन महाराष्ट्री) नाम नहीं दिया जा सकता।

पंडित देवरदास अपने गूजराती प्राकृत-ज्याकरण की प्रस्तावना में जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा को ३ प्राकृत (महाराष्ट्री) सिद्ध करने की विफल वेष्टा करते हुए हो. जेकोवी धर्ममागधी महाराष्ट्री से भी दो कदम आगे वह गये हैं, क्योंकि हो. जेकोवी जब इस भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री—साहित्य-निवद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री—वताते हैं तब पंडित वेवरदास, प्राकृत भाषाओं के इतिहास जानने की तिनक भी परवा न रखकर, अर्थाचीन महाराष्ट्री से इस प्राचीन अर्थमागधी को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं ! पंडित वेवरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन में जो दलोलें पेश की हैं वे अधिकांश में भ्रान्त संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्त्व न रखती दूर्र भो कुत्हल-जनक अवश्य हैं। उन दलीलों का सारांश यह है—(१) अर्थमागधी में महाराष्ट्री से मात्र दो चार रूपों की ही विशेषता; (२) आवार्य हेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वतन्त्र व्याकरण या शौरसेनी आदि की तरह अलग अलग सूत्र न बनाकर प्राकृत (महाराष्ट्री) या आर्ष प्राकृत में ही इसको अन्तर्गत करना; (३) इसमें मागधी भाषा की कित्रय विशेषताओं का अभाव; (४) निशीथचूर्णिकार

इसका प्यर्थ यह है कि प्राचीन आचार्यों ने "पुराना सूल अर्धमागधी भाषा में नियत है" इत्यादि वचन-द्वारा आर्ष भाषा को जो अर्धमागधी भाषा कही है वह प्रायः मागधी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को लेकर, न कि आगे कहे जाने वाले मागधी भाषा के अन्य लच्चा के विधान को लेकर।

<sup>§</sup> इसी वचन के आधार पर डो. होर्निल का चयड-कृत प्राकृतलत्त्रण के इन्ट्रोडक्शन (पृष्ठ १८-१६) में यह लिखना कि हेमचन्द्र के मत में 'पोराण' आर्प प्राकृत का एक नाम है, भ्रम-पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 'पोराण' यह स्व का ही विशेषण है, भाषा का नहीं।

<sup>÷</sup> श्रावश्यकसूत के पारिष्ठापनिकाप्रकरण (दे० ला०पु०फं० पत ६२८) में यह संपूर्ण गाथा इस तरह है :—
''पुन्त्रावरसंजुत्तं वेरग्गकरं सतंतमविरुद्धं। पोराणमद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्तं॥''

<sup>×</sup> Kalpa Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XII.

<sup>+</sup> Grammatik der Präkrit-Sprachen, § 16-17.

<sup>\$</sup> जैसे आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है वैसे पंडित वेचरद्रास ने भी अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो केवल हेमाचार्य के ही प्राकृत-व्याकरण के आधार पर रचा गया है, सर्वत्र साहित्यिक महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार किया है।

के अर्थमागधी के दोनों में एक भी लक्षण की इसमें असंगति; (५) प्राचीन जैन ग्रन्थों में इस भाषा का 'प्राकृत' शब्द से निर्देश; (६) नाट्य-शास्त्र में और प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिष्ट अर्थमागधी के साथ प्रस्तुत अर्थमागधी की असमानता।

प्रथम दलील के उत्तर में हमें यहाँ अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकरण के अन्त में महाराष्ट्री से अर्घमागधो की विशेषताओं की जो संक्षिप्त सूची दी गई है वहीं पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त डो. वनारसीदासजी की "अर्घमागधी रीडर" मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी की "जैन सिद्धान्त-कौमुदी" और डो. पिशल का प्राकृत-व्याकरण मौजुद है जिनमें क्रमशः अधिकाधिक संख्या में अर्धमागधी की विशेषताओं का संग्रह है। आचार्य हैमचन्द्र के ही प्राकृत-व्याकरण के "आर्वम्" सूत्र से, इसकी स्पष्ट और सर्व-भेद-ग्राही व्यापक 🕸 व्याख्या से और जगह जगह 🕆 किये हुए आर्ष के सोदाहरण उहलेखों से दूसरी दलील की निर्मूलता सिद्ध होती है। यदि आवार्य हैमचन्द्र ने ही निर्दिण्ट की हुई दो-एक विशेषताओं के कारण चूलिकोपैशाची अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विशेषतओं को छे कर शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं को भिन्न भिन्न भाषा स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की जा सकती, तो कोई वजह नहीं है कि उसी वैयाकरण ने प्रकारान्तर से अथव स्पष्ट रूप से वताई हुई वैसी . ही अनेक विशेषतओं के कारण आर्ष या अर्थमागधी भी भिन्न भाषा न कही जाय। तीसरी दलील की जड़ यह भ्रान्त संस्कार है कि "वही भाषा अर्थमागधी कही जाने योग्य हो सकती है जिसमें मागधी भाषा का आधा अंश हो'। इसी भ्रान्त संस्कार के कारण चौथी दहील में उद्भृत निशीथचूर्ण के अर्थमागधी के प्रथम लक्षण का सत्य और सीधा अर्थ भी उक्त पंडितजी की समक्ष में नहीं आया है। इस भ्रान्त संस्कार का निराकरण और निशोधचूर्णिकार ने वताये हुए अर्धमागधी के प्रथम छक्षण का और उसके वास्तविक अर्थ का निर्देश इसी प्रकरण में आगे चलकर अर्धमागधी के मूल को आलोचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। पाँचवीं दलील भी प्राचीन आचार्यों ने जैन सूत्र-ग्रन्थों की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किये हुए 'प्राकृत' शब्द को 'महाराष्ट्रो' के अर्थ में घसीटने से ही हुई है। मालुम पड़ता हैं, पंडितजी ने जैसे अपने व्याकरण में 'प्राकृत' शब्द को केवल महाराष्ट्री के लिए रिक्स्च कर रखा है वैसे सभी प्राचीन आचार्यों के 'प्राकृत' शब्द को भी चे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अर्थ में मुकरर किया हुआ समभ वैठे हैं 🕸 । परन्तु यह समभ गलत है। प्राकृत शब्द का मुख्य अर्थ है प्रादेशिक कथ्य भाषा—लोक-भाषा। प्राकृत शब्द की व्युत्पित्त भी वास्तव में इसी अर्थ से संगति रखती है यह हम पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं। ख़िस्त की षण्ठ शताब्दी के आचार्य दण्डी ने अपने काब्यादर्श में

"शीरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च ताहशी। याति प्राकृतिमत्येवं व्यवहारेषु संनिधिम् ॥" (१, ३५)।

<sup>\* &</sup>quot;आर्ष प्राकृतं वहुलं भवति। तदि यथास्थानं दर्शयिष्यामः। आर्षे हि सर्वे विश्वयो विकल्प्यन्ते" (हे॰ प्रा॰ १,३)।

<sup>ा</sup> देखो हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरणा के १, ४६; १, ५७; १, ७६; १, ११८; १, ११६; १, १५१; १, १७७; १, २२८; १, २५४; २, १७; २, २१; २, ८६; २, १०४; २, १४६; २, १७४; ३, १६२; ग्रीर ४, २८७ स्लॉ की व्याख्या।

<sup>ा &</sup>quot;जपरना वचा उल्लेखोमां वपरायेखो 'प्राकृत' सन्द प्राकृत भाषानो स्चक छे, अनुयोगद्वदारमां 'प्राकृत' एन्द प्राकृत भाषाना अर्थमां वपरायेखो छे (पृ॰ १३१ स॰)। वैयाकरण वरस्विना समयथी तो ए शब्द ए ज अर्थमां वपरातो आन्यो छे; अने ए पछीना आचार्योए पण ए शन्दने ए ज अर्थमां वापरेलो छे, माटे कोईए अहीं ए शन्दने मरडवो नहीं।" (प्राकृतन्याकरण, प्रवेश, पृष्ठ रहे टिप्पनी)।

इत खुड़े शब्दों में यहा बात कहा है। इससे भी यह स्वष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यतः प्रादेशिक लोक-भाषा का ही वाचक है और इससे साधारणतः सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अर्थ में इसका प्रयोग होता आया है। दण्डी के समय तक के सभी प्राचीन ग्रन्थों में इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार देखा जाता है। खुद दंडी ने भी महाराष्ट्री भाषा में प्राकृत शब्द के प्रयोग को 'प्रकृष्ट' शब्द से विशेषित करते हुए इसी वात का समर्थन किया है 🛊 । दण्डी के महाराष्ट्री को 'प्रकृष्ट प्राकृत' कहने के बाद ही से, विशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृष्ट' शब्द को छोड़ फर केवल प्राकृत शब्द का भी प्रयोग हैमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डो के पीछे के ही विद्वानों ने, कहीं कहीं किया है। पंडितजी ने वररुचि के समय से छेकर पीछछे आचार्यों का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार करने की जो वात उक्त टिप्पती में ही लिखी है उससे प्रतीत होता हैं कि उन्होंने न तो वररुचि का हो व्याकरण देखा है और न उनके पीछे के आचार्यों के ही ग्रन्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की है, क्योंकि वररुचि ने तो ''शेषं महाराष्ट्रीवत्'' (प्राक्ततप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस अर्थ में महाराष्ट्री शब्द का हो प्रयोग किया है, न कि प्राकृत शब्द का। आचार्य हैमचन्द्र ने भी कुमारपाछचरित में "पाइग्राहिं भासाहि" (१,१) में बहुबचन का निर्देश कर और देशीनाममाला (१,४) में 'विशेष' शब्द लगा कर 'प्राकृत' का प्रयोग साधारण लोक-भाषा के ही अर्थ में किया है। आचार्य दण्डी और हेमचन्द्र ही नहीं. वितक खिस्त की नववीं शताब्दी के किंव राजशेखर 🕂, ग्याहवीं शताब्दी के निमसाधु 🕸, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रेमचन्द्रतक्वागीश प्रभृति § प्रभूत जैन और जैनेतर विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह जब यह अभ्रान्त सत्य है कि प्राचीन काल से ले कर आजतक प्राकृत शब्द प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवहृत होता आया है और इसका मुख्य और प्राचीन अर्थ साधारणतः सभी और विशेषतः कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तव प्राचीन आचार्यों ने भगवान महावीर की उपदेश-भाषा के और उनके समसामयिक शिष्य सुधर्मस्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की भाषा के ही -अभिर्वीय में प्रयुवत किये हुए 'प्राकृत' शब्द का 'अर्घ मगध-प्रदेश ( जहाँ भगवान महावीर ग्रीर सुधर्मस्वामी का उपदेश श्रौर विचरण होना प्रसिद्ध है) की लोक-भाषा (अर्धमागधो)' इस सुसंगत अर्थ को छोड़ कर मगध से सुदूरवर्ती प्रदेश 'महाराष्ट्र (जहाँ न तो भगवान महावीर का श्रीर न सुधर्मस्वामी का ही उपदेश या विहार होना जाना गया है) की भाषा (महाराष्ट्री)' यह असंगत अर्थ लगाना, अपनी हीन विवेचना-शक्ति का परिचय देना है। इसी सिलसिले में पंडितजी ने अनुयोगद्वार सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की है। यदि उक्त पंडितजी अनुयोगद्वार की गाथा के पूर्वार्घ का यहाँ पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा के मूछ स्थान को ढूँढ पाते और वे प्राकृत शब्द से जिस भाषा (महाराष्ट्री ) का ब्रहण करते हैं इसके और प्राचीन सूत्रों की अर्थमागधी भाषा के इतिहास को न जानते हुए भी सिर्फ उत्तरार्थ-सहित इस गाथा पर हो प्रकरण-संगति के साथ जरा गोर से विचार करने का कष्ट उठाते तो हमारा वह विश्वास है कि, वे कमसे कम इस गाथा का यहाँ हवाला देने का साहस और अनुयोगद्वार के कर्त्ता पर अर्थमागर्था के विस्मरण का व्यङ्ग-वाण छोड़ने की धृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्योंकि इस गाथा का मूल स्थान है तृतीय अंग-प्रन्य जिसका नाम स्थानाङ्ग-सूत्र है। इसी स्थानाङ्ग-सूत्र के संपूर्ण स्वर-

<sup>&</sup>quot;महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः" (काव्यादर्श १, ३४)।

<sup>🕆 &#</sup>x27;परसो सक्त्र्य-वंधो पाउत्र्य-वंधोवि होइ सुउमारो" ( कर्पूरमखरी, स्रङ्क १ )।

क्ष 'स्रसंन्यिप प्राकृतभाषेव, तथा प्राकृतमेवापभ्रंशः" (काञ्यालङ्कार-टिप्पन २, १२)।

<sup>\$ &</sup>quot;सर्वासामेव प्राकृतभाषाणां"—( काव्यादर्शटीका १, ३३), "तादृशीत्यनेन देशनामोपलित्तताः सर्वा एव भाषाः प्राकृतसंज्ञयोच्यन्त इति स्चितम्" ( काव्यादर्शटीका १, ३५)।

प्रकरण को अनुयोगद्वार सूत्र में उद्धृत किया गया है जिसमें वह गाथा भी शामिल है। वह संपूर्ण गाथा इस तरह है:--

"सन्कता पागता चेव दुहा भिषाईंग्रो श्राहिया। सरमंडलिम्म गिज्जंते पसत्था इसिमासिता॥"

इसका शब्दार्थ है-"संस्कृत और प्राकृत ये दो प्रकार की भाषार्य कही गई हैं, गाये जाते स्वर-स्मृह -( पड्ज-प्रभृति ) में मृिपभाषिता—ग्रार्प भाषा—प्रशस्त है।" यहाँ पर प्रकरण है सामान्यतः गीत की भाषा का। वर्तमान समय की तरह उस समय भी सभो भाषाओं में गीत होते थे। इससे यहाँ पर इन सभी भापाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिवेत हैं जो उन्होंने संस्कृत-व्याकरण संस्कार-युक्त-भाषा और प्राकृत—व्याकरण-संस्कार-रहित—लोक-भाषा—इन दो मुख्य विभागों में किया है। इस तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में जो प्रशस्त है वह 'ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से वताई गई है। यदि यहाँ पर प्राकृत शब्द का 'प्रादेशिक लोक-भाषा' यह सामान्य अर्थ न ले कर पंडितजी के कथनानुसार 'महाराष्ट्री' यह विशेष अर्थ लिया जाय तो गीत को सभी भाषाओं का निर्देश, जो सूत्रकार को करना आवश्यक है, कैसे हो सकता है? क्या उस समय अन्य लोक-भाषाओं में गीत होते ही न थे ? गीत का ठेका क्या संस्कृत और महाराष्ट्री इन दो भाषाओं को ही मिला हुआ था ? यह कभी संभवित नहीं है। इसी गाथा के उत्तरार्घ के 'पसत्था इसिभासिता" इस वचन से अर्थमागधी की सूचना ही नहीं, विटक उसका श्रेष्ठपन भी सूचकार ने स्पष्ट रूप में वताया है। इससे पंडितजी के उस कथन में कुछ भी सत्यांश नजर नहीं आता है जो उन्होंने सुत्रकार के अर्थमागधी की अलग सुचना न करने के वारे में किया है। जेसे वौद्धसूत्रों की मागधी (पालि ) से नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-न्याकरणों में निद्धि मागधी भिन्न इससे बौद्धसूत्रों की मागधी नाट्य-शास्त्र या प्राकृत व्याकरणों की मागधी से मेळ न रखने के कार्ण जैसे

है वैसे जैन सूत्रों की अर्थमागधी से नाट्य-शास्त्र की या प्रावृत-व्याकरणों की अर्थमागधी भी अलग है। महाराष्ट्री न कही जाकर मागधी कही जाती है वैसे जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा भी नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों की अर्धमागधी से समान न होने की वजह से ही महाराष्ट्री न कही जाकर अर्धमागधी ही कही जा सकती है। भरत-रचित कहे जाते नाट्य-शास्त्र में जिन सात भाषाओं का उल्लेख है उनमें एक अर्थमागधी

नाटकीय ऋर्घमागधी जैन-त्लों की अर्धमागधी से भिन्न है।

भी है : । इसी नाट्यशास्त्र में नाटकों के नौकर, राजपुत्र और श्रेष्ठी इन पात्रों के लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है ÷। इससे नाटकों में इन पात्रों की जो भाषा है वह अर्धमागधी कही जाती है। परन्तु नाटकों की अर्ध-मागधी और जैन सूत्रों की अर्थमागधी में परस्पर समानता की अपेक्षा इतना

अधिक भेद है कि यह एक दूसरे से अभिन्न कभी नहीं कही जा सकती। मार्कण्डेय ने अपने प्राकृत-व्याकरण में मागधी भाषा के लक्षण वताकर उसी प्रकरण के शेष में अर्धमागधी भाषा का यह लक्षण कहा है— "x शीरसेन्या श्रद्रत्वादियमेवार्थमागधी" अर्थात् शौरसेनी भाषा के निकट-वर्ती होने के कारण मागधी ही अर्घमागधी है। इस लक्षण के अनन्तर उन्होंने उक्त नाट्य-शास्त्र के उस वचन को उद्दधृत किया है जिसमें

<sup>🚜 &#</sup>x27;'मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्धमागधी। वाह्नीका दिज्ञस्यात्या च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः'' ( १७, ४८ )।

<sup>÷ &</sup>quot;चेटानां राजपुलाणां श्रेष्टिनां चार्धमागधी" ( भरतीय नाट्यशास्त्र, निर्णयसागरीय संस्करण, १७, ५० )।

मार्कपडेय ने अपने न्याकरणा में इस विषय में भरत का नाम देकर जो वचन उद्धृत कि े हि—'''राज्ञसीश्रेष्ठिचेटानुकर्म्यादेरर्धमागधी' इति भरतः'' यह पाटान्तर ज्ञात होता 🌂

प्राकृतसर्वस्य, पृष्ठ १०३।

अर्घमागधी के प्रयोगाई पात्रों का निर्देश है और इसके वाद उदाहरण के तौर पर वेणीसंहार की राक्षसी की एक उक्ति का उल्लेख कर अर्घमागधी का प्रकरण खतम किया है। इससे यह स्पष्ट माल्म होता है कि भरत का अर्घमागधी-विपयक उक्त बचन और मार्कण्डेय का अर्घमागधी-विपयक उक्त लक्षण नाटकीय अर्घमागधी के लिए ही रचित है; जैन सूत्रों की अर्घमागधी के साथ इसका कोई संवन्ध्र नहीं है। कम्द्रीश्वर ने अपने प्राकृत-व्याकरण में अर्धमागधी का जो लक्षण किया है वह यह है—"\* महाराष्ट्री-मिश्राऽर्घमागधी" अर्थात् महाराष्ट्री से मिश्रित मागधी भाषा ही अर्घमागधी है। जान पड़ता है, कमद्रीश्वर का यह लक्षण भी नाटकीय अर्घमागधी के लिए ही प्रयोज्य है, क्योंकि उक्त नाट्यशास्त्र में जिन पात्रों के लिए अर्घमागधी के प्रयोग का नियम वताया गया है, अनेक नाटकों में उन पात्रों की भाषा भिन्न भिन्न है ÷। संभवतः इसी भिन्नता के कारण ही कमद्रीश्वर ने और मार्कण्डेय ने अर्घमागधी के भिन्न भिन्न लक्षण किये हैं।

जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैन सूत्रों की अर्थमागधी में इतर भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री के लक्षण अधिक देखने में आते हैं। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि ये लक्षण महाराष्ट्री से अर्थमागधी माहित्यक महाराष्ट्री से जैन अर्थमागधी में नहीं आये हैं। इसका कारण यह प्राचीन है। है कि जैन सूत्रों की अर्थमागधी भाषा साहित्यिक महाराष्ट्री भाषा से अधिक प्राचीन है और इससे यहां (अर्थमागधो ) महाराष्ट्रो का मूल कहो जा सकती है। + डो होर्नलि ने जैन अर्थमागधी को हो आर्थ प्राकृत कहकर इस्रोको परवर्ती काल में उत्पन्न नाटकीय अर्थमागधी, महाराष्ट्री और शीरसेनी भाषाओं का मूल माना है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री नाम न दे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिये हैं और उनके उदाहरण साधारण तौर से अर्थाचीन महाराष्ट्री-साहित्य से उद्धृत किये हैं; परन्तु जहाँ अर्थमागधी के प्राचीन जैन ग्रन्थों से जुद्धहरण लिये हैं वहाँ इसको आर्थ प्राकृत का विशेष नाम दिया है। इससे प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने भी एक हो भाषा के प्राचीन कष्ट्र को आर्थ प्राकृत और अर्थचीन कष्ट्र को महाराष्ट्री मानते हुए आर्थ प्राकृत को महाराष्ट्री का मूल स्वीकार किया है।

नाटकीय अर्थमाग्धी में माग्धी भाषा के छक्षण अधिकांश में पाये जाते हैं इससे 'माग्धी से ही अर्थमाग्धी भाषा की उत्पत्ति हुई है और जैन सूत्रों को भाषा में माग्धी के छक्षण अधिक न मिलने से वह अर्थमाग्धी कहलाने योग्य नहीं' यह जो भ्रान्त संगत व्युत्पत्ति। संस्कार कई लोगों के मन में जमा हुआ है, उसका मूल है अर्थमाग्धी शब्द को माग्धी भाषा के अर्थाश में ग्रहण करना, अर्थात् 'अर्थ माग्ध्याः' यह व्युत्पत्ति कर 'जिसका अर्थाश माग्धी भाषा वह अर्थमाग्धी' ऐसा करना। वस्तुतः अर्थमाग्धी शब्द की न वह व्युत्पत्ति ही सत्य है और न वह अर्थ हो। अर्थमाग्धी शब्द की वास्तविक व्युत्पत्ति है 'अर्थमग्धस्येयम्' और इसके अनुसार इसका अर्थ हो 'मग्ध देश के अर्थाश की जो भाषा वह अर्थमाग्धी'। यहो वात ख्रिस्त की सातवीं शताब्दी के ब्रन्थकार श्रीजिनदासगणि महत्तर ने निशीथचूर्णि-नामक ब्रन्थ में "पोराण्यमद्वमागहभासानिययं हवह सुत्तं" इस उत्लेख

<sup>\*</sup> संज्ञिष्तसार, पृष्ठ २८ । ÷ देखो भास-रचित कहे जाते चारुदत्त ग्रीर स्वप्नवासवदत्त में क्रमशः चेट तथा चेटो की भाषा ग्रीर शूद्रक के मुच्छकटिक में चेट ग्रीर श्रेष्ठी चन्दनदास की भाषा।

<sup>+ &</sup>quot;It thus seems to me very clear, that the Prākrit of Chanda is the ARSHA or ancient (Porana) form of the Ardhamāgadhi, Mahārāshtri and Sauraseni." (Introduction to Prakrita Lakshana of Chanda, Page XIX).

के 'अर्थमागध' शब्द की व्याख्या के प्रसङ्ग में इन स्वष्ट शब्दों में कही है :—"मगहद्वविसयमासानिवद्धं अदमागहं" अर्थात् मगध देश के अर्थ प्रदेश की भाषा में निवद्ध होने के कारण प्राचीन सूत्र 'अर्थमागध' कहा जाता है।

परन्तु, अर्धमागधी का मूळ उत्पत्ति-स्थान पश्चिम मगध अथवा मगध और शूरसेन का मध्यवर्ती

जैन अर्धमागधी का उत्पत्ति-स्थान श्रीर उसका 'महाराष्ट्री' के साथ सादृश्य का कारया। प्रदेश (अयोध्या) होने पर भी जैन अर्घमागधी में मागधी और शौरसेनी भाषा के विशेष रुक्षण देखने में नहीं आते। महाराष्ट्री के साथ ही इसका अधिक सादृश्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस सादृश्य का कारण क्या है? सर ग्रियर्सन ने अपने प्राहत-भाषाओं के भौगोलिक विवरण में यह स्थिर किया है कि जैन अर्घमागधी मध्यदेश (शूरसेन) और मगध के मध्यवर्ती देश (अयोध्या) की भाषा थी एवं आधुनिक पूर्वीय हिन्दी उससे उत्पन्न हुई है। किन्तु हम देखते हैं कि अर्घमागधी के रुक्षणों के साथ मागधी, शौरसेनी और आधुनिक पूर्वीय हिन्दी नहीं है, परन्त महाराष्ट्री प्राकृत और आधुनिक मगरी भाषा के साथ उसका

का कोई विशेष संवन्ध नहीं है, परन्तु महाराष्ट्री प्राकृत और आधुनिक मराठी भाषा के साथ उसका सादृश्य अधिक है। इसका कारण क्या ? किसीने अभीतक यह ठीक ठीक नहीं वताया है। यह संभव है, जैसा हम पाटलिपुत्र के संमेलन के प्रसंग में ऊपर कह आये हैं, चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में (ख़िस्त-पूर्व ३१०) वारह वर्षों के अकाल के समय जैन मुनि-संघ पाटलीपुत्र से दक्षिण की ओर गया था। उस समय वहाँ के प्राकृत के प्रभाव से अंग-ग्रन्थों की भाषा का कुछ कुछ परिवर्तन हुआ था। यही महाराष्ट्री प्राकृत का आर्य प्राकृत के साथ सादृश्य का कारण हो सकता है।

्सर आर. जि. भाण्डारकर जैन अर्थमागधी का उत्पत्ति-समय खिस्तीय द्वितीय शताब्दी मानते हैं। उनके मत में कोई भी साहित्यिक प्राकृत भाषा खिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी उत्पत्ति-समय । से पहले की नहीं है। सायद इसी मत का अनुसरण कर डो. सुनीतिकुमार चटजीं ने अपनी Origin and Development of Bengalee Language नामक परंतक में (Introduction, page 18) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का और जैन अर्थमागधी का उत्पत्ति-काल ख़िस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते नाटकों का निर्माण-समय अन्ततः खिस्त की दूसरी शताब्दी के बाद का न होने से और अध्वधोप-कृत बौद्ध-धर्म-विषयक नाटकों के जो कतिषय अंश हो। ह्युडर्स ने प्रकाशित किये हैं उनका समय खिस्त की प्रथम शताब्दी निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाटकीय प्राकृत भाषायें प्रचलित थीं। और, डो. ल्युडर्स ने यह स्वीकार किया है कि अभ्वयोप के नाटकों में जैन अर्थमागधी भाषा के निदर्शन हैं। इससे जैन अर्थमागधी की प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डो. जेकोवी जैन सूत्रों को भाषा और मथुरा के शिलालेखों ( खिस्तीय सन् ८३ से १७६ ) की भाषा से यह अनुमान करते हैं कि जैन अंग-प्रन्थों की अर्धमागधी का काल खिस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का शेष भाग अथवा खिस्त-पूर्व तृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है। हम डो. जेकोची के इस अनुमान को ठीक समभते हैं जो पाटलिपुत्र के उस संमेलन से संगति रखता है जिसका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं।

संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान प्रधान भेद हैं, उनकी संक्षिप्त सूची महाराष्ट्री के प्रकरण में दी जायगी। यहाँ पर महाराष्ट्री से अर्थमागधो की जो मुख्य मुख्य जन्मा। विशेषताएँ हैं उनकी संक्षिप्त सूची दी जाती है। उससे अर्थमागधो के उक्षणों के साथ माहाराष्ट्री के उक्षणों की तुजना करने पर यह अच्छो तरह ज्ञात हो सकता है कि महाराष्ट्री की अर्थमागधो की वैदिक और ठौकिक संस्कृत से अधिक निकटता है जो अर्थमागधो की प्राचीनता का एक श्रेष्ठ प्रमाण कहा जा सकता है।

## वर्ण-भेद।

- १। दो खरों के मध्यवतीं असंयुक्त क के स्थान में प्रायः सर्वत्र ग और अनेक स्थलों में त और य होता है: जैसे—
  - ग-प्रकल्प=पगप्प; ग्राकर=त्रागर; श्राकाश=ग्रागास; प्रकार=पगार; श्रावक=सावग; विवर्जक=विवज्जग; निपेवक=श्विसेवग; लोक=लोग; श्राकृति=ग्रागइ।
  - न—ग्राराधक=ग्राराहत (ठाणंगस्त—पत ३१७), सामायिक सामातित (ठा० ३२२), विशुद्धिक विशुद्धित (ठा० ३२२), ग्राधिक = ग्राहित (ठा० ३६३), शाकुनिक = साउणित (ठा० ३६३), नैषचिक = ग्राेसिज्जत (ठा० ३६७), वीरासिनक = वीरासिणित (ठा० ३६७), वर्धिक = वर्दित (ठा० ३६८), नेरियक = नेरितत (ठा० ३६६), सीमंतक = सीमंतत (ठा० ४५८), नरकात् = नरतातो (ठा० ४५८), माडम्बिक = माडंबित (ठा० ४५६), कोटुम्बिक = कोडंबित (ठा० ४५६), सचन्नुष्केण = सचक्खुतेणं (विपाकश्रुत—पत्र ५), कृणिक = कृणित (विपा० ५ ठि), भ्रान्तिकात् = भ्रांतितातो (विपा० ७), राहिसकेन = रहिस्सतेणं (विपा० ४; १८) इत्यादि।

य-कायिक = काइय, लोक = लोय वगैरः।

- २। दो स्वरों के वीच का असंयुक्त ग प्रायः कायम रहता है। कहीं कहीं इसका त और य होता है। जैसे—श्रागम=श्रागम, श्रागमन=श्रागमण, श्रानुगामिक=श्रागुगामिय, श्रागमिव्यत्=श्रागमिस्स, जागर=जागर, श्रागरित = श्रागरि, भगवन = भगवं; श्रातिग=श्रातित (ठा० ३६७); सागर = सायर।
- ३। दो स्वरों के बीच के असंयुक्त च और ज के स्थान में त और य उभय हो होता है। च के उदाहरण, जैसे—नाराच=णारात (ठा० ३५७), वचत्=वित (ठा० ३६८; ४५०), प्रवचन=पावतण (ठा० ४५१), कदाचित =कयाती (विपा० १७; ३०), वाचना = वायणा, उपचार = उवयार; लोच = लोय, श्राचार्य = श्रायरिय। ज के कुछ निदर्शन ये हैं—मोजिन्=मोति (स्थ्र० २, ६, १०), वज्र=वितर (ठा० ३५७), प्रजा=प्ता (ठा० ३५८), राजेक्षर=रातीसर (ठा० ४५६), श्रात्मज:=श्रचते (विपा० ४ टि), प्रजात = प्याय, कामध्वजा=कामज्भया, श्रात्मज=श्रचय।
- ४। दो स्वरों का मध्यवतीं त प्रायः कायम रहता है, कहीं कहीं इसका य होता है; यथा—वन्दते = वंदति, नमस्यित=नमंसित, पर्युपास्ते=पञ्जुवासित (स्त्र्य २, ७; विपा—पत्न ६), जितेन्द्रिय जितिदिय (स्त्र्य २, ६, ५), सतत=सतत (स्त्र्य १, १, ४, १२), भवित भवित (टा॰—पत्न ३१७) द्यंतरित=ग्रंतित (ठा॰ ३४६), धेवत=धेवत (टा॰ ३६३), जाित= जाित, द्याकृति=ग्रागिति, विहरित=विहरित (विपा—४), पुरतः=पुरतो, करोति करेित (विपा॰ ६), ततः=तते (विपा॰ ६; ७; ५), संदिसतु=संदिसतु, संजपित=संजवित (विपा॰ ७; ५), प्रभृति=पिभिति (विपा॰ १५; १६), करतिज=करयन ।
- पार्टिशः=पिरिसी (आना), भेद=भेद, अनादिकं = अधावादियं (स्था २,७), वदत्=वदमाया, नदिति यदिता, जनपद=जयावद, वेदिष्यित = वेदिहिती (ठा०—पत्न क्रमशः ३२१,३६३,४५८,४५८) इत्यादि । त—यदा=जता, पाद=पात, निपाद=निसात, नदी=नती, मृपावाद = मुसावात, वादिक = वातित, अन्यदा=

ग्रन्नता, कदाचित्=कताती (ठा॰—पल क्रमशः ३१७, ३४६, ३६३, ३६७, ४५०, ४५१, ४५६, ४५६); यदि=जति, चिरादिक=चिरातीत (विपा॰ पल ४) इत्यादि।

य-प्रतिच्छादन=पडिच्छायया, चतुष्पद=चउप्पय वगैरः।

दं। दो स्वरों के मध्य में स्थित प के स्थान में प्रायः सर्वत्र व हो होता है; यथा—पापक=पावग, संलपित= संलयित, सोपचार=सोवयार, श्रितपात=श्रितवात, उपनीत=उवणीय, श्रध्युपपन्न=श्रुक्भोववणण, उपगृद्ध= उवगृद्ध, श्राधिपत्य = श्राहेवच, तपक=तवय, व्यपरोपित=ववरोवित इत्यादि।

- ७। स्वरों के मध्यवर्ती य प्रायः कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका त देखा जाता है; जेसे—
- य-वायव =वायव, प्रिय=पिय, निरय = निरय, इंद्रिय=इंदिय, गायति=गायइ प्रभृति।
  - त—स्यात् = सिता, सामायिक = सामातित, कायिक = कातित, पाखिक विन्यन्ति = पाखित सित, पर्याय = परितात, नायक = स्यातग, गायित = गातित, स्थायिन् = ठाति, शायिन् = सित, नैरियक = नेरितत (ठा० पत कमशः ३१७, ३२२, ३२२, ३५७, ३५५, ३६३, ३६४, ३६७, ३६७, ३६६), इन्द्रिय = इंदित (ठा० ३२२, ३५५) इत्यादि।
- ८। दो स्वरों के वीच के व के स्थान में व, त और य होता है; यथा— च—वायव = वायव, गौरव = गारव, भवति = भवति, अनुविचिन्त्य = अगुविति (सूत्र १, १, ३, १३) इत्यादि।
  - त-परिवार=परिताल, कवि =कित (ठा० पत क्रमश: ३५८, ३६३) इत्यादि। य-परिवर्तन=परियहणा, परिवर्तना=परियहणा (ठा० ३४६) वगैरः।
- है। महाराष्ट्री में स्वर-मध्य-वर्ती असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यञ्जनों का प्रायः सर्वत्र लोप होता है और प्राक्तत्रकाश आदि प्राकृत-व्याकरणों के अनुसार इन लुप्त व्यञ्जनों के स्थान
- लीप होता है और प्राञ्चतप्रकाश आदि प्राञ्चत-व्याकरणों के अनुसार इन लुप्त व्यव्जनों के स्थान
  में अन्य कोई वर्ण नहीं होता। सेतुवन्ध, गाथासप्तशती और कर्पूरमञ्जरी आदि नाटकों की महाराष्ट्री
  भाषा में भी यह लक्षण ठीक ठोक देखने में आता है। आचार्य हेमचन्द्र के प्राञ्चत-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्त व्यव्जनों के दोनों तर्फ अवर्ण (श्र या श्रा) होने पर लुप्त व्यव्जन के स्थान में
  'य्'होता है। 'गउडवहों' में यह 'य्' अधिक मात्रा में (उक्त व्यव्जनों के पूर्व में अवर्ण-भिन्न
  स्वर रहने पर भी) पाया जाता है। परन्तु जैन अर्थमागथी में, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं,
  - स्वर रहन पर मा ) पाया जाता है। परन्तु जन अधमागश्रा में, जसा हम ऊपर देख चुक है, प्रायः उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य अन्य व्यञ्जन होते हैं और कहीं कहीं तो वहीं व्यञ्जन कायम रहता है। हाँ, कहीं कहीं उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य व्यञ्जन होने या वहीं व्यञ्जन रहने के यदले महाराण्द्री की तरह लोप भी देखा जाता है, किन्तु यह लोप <u>वहा</u>ँ
  - पर ही देखने में आता है जहाँ उक्त व्यञ्जनों के वाद श्र या था से भिन्न कोई स्वर होता है; जैसे—लोक:=लोश्रो, रोचित=रोइत, मोजिन्=भोइ, श्रातुर=श्राउर, श्रादेशि=श्राएसि, कायिक=काइय, श्रावेश=श्राएस वगैर:।
- १०। शब्द की आदि में, मध्य में और संयोग में सर्वत्र ण की तरह न भी होता है, जैसे—नदी = नई, ज्ञातपुल = नायपुत्त, श्रारनाल = श्रारनाल, श्रनल = श्रनल, श्रानल = श्रानल, प्रज्ञा = पन्ना, श्रन्योन्य = श्रन्यमन्न, विज्ञ = विन्नु, सर्वज्ञ = सक्यन्नु इत्यादि।
- श्रन्तमन्न, विज्ञ = विन्तु, सर्वेज = सन्यन्तु इत्यादि ।
  ११ । एव के पूर्व के श्रम् के स्थान में श्राम् होता है, यथा—यामेव = जामेव, तामेव = तामेव, ज्ञिप्रमेव=खिप्पामेव, एवमेव = एवामेव, पूर्वमेव=पुत्र्वामेव इत्यादि ।
- १२। दीर्घ स्त्रर के वाद के इति वा के स्थान में ति वा और इ वा होता है, जैसे—इन्द्रमह इति वा=इंदमहे ति वा, इंदमहे इ वा इत्यादि।
- १३। यथा और यावत् राव्द के य का लोप और ज दोनों ही देखे जाते हैं, जैसे—यथाल्यात=ग्रहक्खाय, यथाजात=ग्रहाजात, यथानामक=जहाणामए, यावत्कथा=ग्रावकहा, यावंजीव=जावजीव।

## वर्णागम ।

श्व में भी अनेक स्थलों में समास के उत्तर शब्द के पहले म् आगम होता है, यथा—निर्यंगामी, उड्ढंगाख, दीहंगाख, रहस्संगाख, गोणामाइ, सामाइयमाइयाइ, अजहराणामणुक्कोस, अदुक्खमसुहा आदि।
 महाराष्ट्री में पद्य में पादपूर्त्त के लिए ही कहीं कहीं म् आगम देखा जाता है, गद्य में नहीं।

#### शब्द-भेद ।

१। अर्थमागधी में ऐसे प्रचुर शन्द हैं जिसका प्रयोग महाराष्ट्री में प्राय: उपलब्ध नहीं होता; यथा— ग्रन्भित्थय, श्रन्भोववएण, ग्रणुवीति, श्राघवणा, ग्राघवेत्तग, श्राणापाणू, श्रावीकम्म, कपहुइ, केमहालय, दुरूद, पचित्थिमिल, पाउकुव्यं, पुरित्थिमिल्ल, पोरेवच, महितमहालिया, वक्क, विउस इत्यादि।

। ऐसे शब्दों को संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके रूप अर्धमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न भिन्न प्रकार

के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-

| म हात है। उनम कुछ उदाहरण नाच ।५५ जात है: |                |                 |                 |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| अर्घमागधी                                | महाराष्ट्री    | अर्घभागधी       | महाराष्ट्री     |  |  |  |
| भ्रमियागम                                | ञ्रन्भाञ्रम    | नितिय           | <b>ग्यि</b> च्च |  |  |  |
| <b>घ्रा</b> उंटगा                        | श्राउंचगा      | निएय .          | <b>णिश्रश्र</b> |  |  |  |
| भ्राहरण .                                | उम्राहरण       | पडुप्पन्न       | पञ्चुप्पग्गा    |  |  |  |
| उप्पि                                    | उवरिं, ग्रवरिं | पच्छेकम्म       | पच्छाकम्म       |  |  |  |
| किया                                     | किरित्रा       | पाय (पाल)       | पत्त            |  |  |  |
| कीस, केस                                 | केरिस          | पुढो (पृथक्)    | पुहं, पिहं      |  |  |  |
| केवच्चिर                                 | किग्रचिचर      | पुरेकस्म        | पुराकम्म        |  |  |  |
| गेहि                                     | गिद्धि         | पुन्त्रिं       | पुरुवं          |  |  |  |
| चियत्त                                   | चइश्र          | माय (माल)       | मत्त, मेत्त     |  |  |  |
| <b>ग्र</b> च्च                           | छ्क            | माहगा           | वम्हगा 🐇        |  |  |  |
| जाया                                     | जत्ता          | मिलक्खु, मेच्छ  | मिलिच्छ         |  |  |  |
| ग्रिगण, ग्रिगिण (नग्न)                   | गागा           | वग्गू           | . वाश्रा        |  |  |  |
| यािगियािण (नाग्न्य)                      | गागत्तग        | वाहगा (उपानह् ) | उवागात्रा       |  |  |  |
| ्तच्च (तृतीय)                            | तइग्र          | सहेज्ज          | सहाञ्च.         |  |  |  |
| तच्च (तथ्य)                              | तन्छ           | सीत्राण, सुसाण् | मसागा           |  |  |  |
| तेगिच्छा                                 | चिइच्छा        | सुमिया          | सिमिया          |  |  |  |
| दुवालसंग                                 | वारसंग         | सुहम, सुहुम     | संग्रह          |  |  |  |
| दोच्च                                    | दुइग्र         | सोहि -          | सुद्धि          |  |  |  |
| 1                                        |                |                 |                 |  |  |  |

और, दुवालस, वारस, तेरस, घाउणावीसइ, वत्तीस, पणातीस, इगयाल, तेयालीस, पणायाल, घादयाल, एगट्ठि, वावट्ठि, तेवट्ठि, छावट्ठि, घाडसट्ठि, घाउणात्तरि, वावत्तरि, पणणात्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीइ, वाणाउइ प्रभृति संख्या-शब्दों के रूप अर्धमागथी में मिळते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं।

## नाम-विभक्ति।

- १। अर्घमागधी में पुंलिंग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन में प्रायः सर्वत्र ए और क्वचित् ह्यो होता है, किन्तु महाराष्ट्री में ह्यो ही होता है।
- २। सप्तमो का एकववन सितं होता है जब महाराष्ट्री में मिम।
- ३। चतुर्थों के एकवचन में श्राए या श्राते होता है, जैसे—देवाए, सबगायाए, गमगाए, श्रट्ठाए, श्रहितात, श्रस्ताते, श्रस्तमाते ( टा॰ पत ३५८ ) इत्यादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है।
- ४। अनेक शब्दों के तृतीया के एकवचन में सा होता है, यथा—मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा, वलसा, चक्खुसा; महाराण्ट्रो में इनके स्थान में क्रपशः मग्रेण, वएण, काएण, जोगेण, वलेण; चक्खुणा।
- ५। कम्म और धम्म शब्द के तृतीया के एकववन में पाछि की तरह कम्मुणा और धम्मुणा होता है, जब कि महाराष्ट्री में कम्मेण और धम्मेण।

अर्थमागधी में तत् शब्द के पञ्चर ६ ) अशोक-लिपि । था युष्मत् शब्द का पष्ठी का एकवचन

अस्माकं अर्थमागधो में पाया जाता है जीमन्त स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिलाओं में चुलित भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं।

आख्याते तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं :— अर्धमागधी में भूतकाल के वहुवचन में इंसु प्रत्के अनुरूप है। इनमें र का लोप नहीं देखा जाता। महाराष्ट्री में यह प्रयोग छुप्त हो गया है।

प्घो के साथ साहृश्य देखने में आता है।

'(गूजरात)।

धातु-रूप। पा में है जिसका पालि के साथ

अर्धमागधी में श्राइक्खइ, कुञ्बइ, भुविं, होक्खती, वूया, श्रव्यवी, ६. विगिचए, तिवायए, अकासो, तिउद्रई, तिउद्दिन्जा, पिंडसंघयाति, सारयती, घेर पर से इनका भेद अच्छी प्रभृत प्रयोगों में धातु को प्रकृति, प्रत्यय अथवा ये दोनों जिस अकार मे वे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं।

धातु-प्रत्ययः।

अर्घमागधी में त्वा प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं :---( क ) ट्ड; जैसे—कट्ड, साहट्ड, अवहट्ड इत्यादि । (ख) इत्ता, एत्ता, इत्ताणं और एत्ताणं; यथा—चइत्ता, विउद्वित्ता, पासित्ता, करेत्ता, पार करेत्ताणं इत्यादि।

> ( ग ) इत्तु; यथा—दुरूहितु, जाियात्तु, विधत्तु प्रभृति । (घ) चा; जैसे-किचा, गाचा, सोचा, भोचा, चेचा वगैरः।

( कः) इया: यथा-परिजाणिया, दुरूहिया आदि।

( च ) इनके अतिरिक्त विउक्कम्म, निसम्म, समिच, संखाए, त्रागुवीति, लढ्ं, लढ्ण, दिस्सा इत्यादि

प्रयोगों में 'त्वा' के रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते हैं।

तुम् प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तते प्राय: देखने में आता है, जैसे-करित्तए, गच्छित्तए, संभंजिने ८. उवसामित्तते, (विपा॰ १३), विहरित्तए आदि। मृकारान्त धातु के त प्रत्यय के स्थान में ड होता है, जैसे—कड, मड, श्रमिहड, वावड, संबुड, वियड,

31

वित्थड प्रभृति।

#### तद्धित।

तर प्रत्यय का तराय रूप होना है, यथा—श्रिणिहतराए, श्रव्पतराए, बहुतराए, कंततराए इत्यादि ।

भाउसो, भाउसतो, गोमी, बुसिमं, भगवंतो, पुरित्थम, पचित्थम, भ्रोयंसी, दोसिस्सो, पोरेवच आ**दि प्रयोगों** 21 में मतुप्, और अन्य तद्धित प्रत्ययों के जैसे रूप जैन अर्धमागधी में देखे जाते हैं, महाराष्ट्री में

वे भिन्न तरह के होते हैं। महाराष्ट्री से जैन अर्थमागधी में इनके अतिरिक्त और भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं जिनका उल्लेख विस्तार-भय से यहाँ नहीं किया गया है।

## शब्द-भेद् ।

१। अर्घमागधी में ऐसे प्रचुर शब्द हैं जिनका प्रयोग महाराष्ट्री 🖰

ध्यनभित्थय, ध्रन्भोववर्गा, ध्रापुवीति, ध्राघवणा, ध्राघवेत्तग् ग्रत्थों की प्राकृत भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' दुरूढ, पचित्थमिल, पाउकुव्यं, पुरित्थमिलल, पीरेवच, महितार्थं कर और प्राचीन मुनिओं के चरित्र, कथायें,

२। ऐसे शब्दों को संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके रुति आदि विषयों का विशाल साहित्य विद्य-के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये ल

अर्घमागधी ग्रिभयागम महाराष्ट्री,राष्ट्री' यह नाम दे कर किसी भिन्न भाषा का उल्लेख अन्मार विद्वानों ने, न्याकरण, कान्य और नाटक-अन्थों में महाराष्ट्री अस्जिनों के अन्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर, इसको

श्राउंटगा श्राहरगा

, भाषा में प्राकृत-ज्याकरणों में वताये हुए महाराष्ट्रो भाषा के लक्षण

उप्पि

जंन अर्घमागधी का वहूत-कुछ प्रभाव देखा जाता है।

किया

ग्य अन्य प्राचीन हैं। यह द्वितीय स्तर के प्रथम युग के प्राक्षतों में स्थान पा

कीस, केस

किविचर

युग की जैन महाराष्ट्री के उदाहरण हैं। वृहत्कलप-भाष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्य,

गेहि

ग, निशायचूणि, धर्मसंप्रहणो, समराइच्त्रकहा-प्रभृति अन्थ मध्य-युग और शेष-युग में रचित

चियत्त को भाषा प्रथम युग को जेन महाराष्ट्री के समान है। दशम शताब्दी के बाद रचे गये प्रवचन-

छुज्च पदेशपदरोका, सुपास गहवरिश, उ ।देशाहस्य, भाषारहस्य प्रभृति श्रन्थों की भाषा भी प्रायः प्रथम
जाक्षेत्र महाराष्ट्रों के हो अनुहार है। इससे यहाँ पर यह कहना होगा कि जैत महाराष्ट्रों के ये श्रन्थ

ुनिक काल में रिचत होने पर भी उसको भाषा, संस्कृत को तरह, अतिप्राचोन काल में हो उत्पन्न हुई थी और यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री क्रमशः परिवर्तित हो कर मध्य-युग की व्यञ्जनु=लोप-बहुल महाराष्ट्रों में रूपान्तरित हुई है।

अर्धमागधी के जो लक्षण पहले वताये गये हैं उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं। लक्षण। ऐसे लक्षणों में कुछ ये हैं:—

१। क को स्थान मैं अनेक स्थलों में ग।

२। लुप्त व्यञ्जनों के स्थान में यु।

३। शब्द को आदि और मध्य में भो या की तरह न।

थ। यथा और यावत् के स्थान में क्रमशः जहा और जाव की तरह ग्रहा और ग्राव भी।

५। समास में उत्तर पद के पूर्व में म्' का आगम।

है। पाय, माय, ते.गेच्छग, पहुण्याण, साहि, सुहुम, सुमिण आदि शब्दों का भी, पत्त, मेत्त, चेइच्छय आदि की तरह प्रयोग।

तृतोया के एकवत्रन में कहीं कहीं सा प्रत्यय।

८। श्राइक्लर, कुन्बइ प्रभृति धातु-रूप।

ह। सोचा, किचा, वंदित्तु आदि त्वा प्रत्यय के रूप।

१०। कड, वावड, संबुड, प्रमृति त-प्रत्ययान्त रूप।

# (६) अशोक-लिपि।

सम्राट् \* अशोक ने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिलाओं में खुदवाये थे। ये सव शिलालेख उस समय में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं। भाषा-साम्य को दृष्टि से ये सब शिलालेख प्रधानतः इन तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं:—

- (१) पंजाव के शिलालेख। इनका भाषा संस्कृत के अनुरूप है। इनमें र का लोप नहीं देखा जाता।
- (२) पूर्व भारत के शिलालेख। इनकी भाषा का मागधो के साथ साद्वश्य देखने में आता है। इनमें र के स्थान में सर्वत्र ल है।
- (३) पश्चिम भारत के शिलालेख। ये उज्जयिनी को उस भाषा में है जिसका पालि के साथ अधिक साम्य है।

इन तीनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं जिन पर से इनका भेद अच्छी तरह समभ में आ सकता है।

कपर्दगिरि (पंजाब)। धौलि (उडिसा)। संस्कृत। गिरनार (गूजरात)। देवानांप्रियस्य देवानंप्रियस देवानंपियस देवानंपियस रगो लजिने रानो, रनो राज्ञः लुखनि वृत्ताः वच्छा सुश्रुषा सुसूसा शुश्रूषा सुसुसा नस्ति, नास्ति नाथि, नथि, नथा नास्ति नास्ति

इन शिलालेखों का समय ख़िस्त-पूर्व २५० वर्ष का है।

इन शिलालेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान महावीर की एवं संभवतः वुद्धदेव की उपदेश-भाषा से ही हुई है १९।

# (७) सौरसेनी।

संस्कृत-नाटकों में प्राकृत गद्यांश सामान्य रूप से सौरसेनो भाषा में लिखा गया है। अश्वघोष के नाटकों में एक तरह की सौरसेनो के उदाहरण पाये जाते हैं जो पालि और निदर्शन। अशोकलिपि की भाषा के अनुरूप और पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनो की अपेक्षा प्राचीन है। भास के, कालिदास के और इनके बाद के अधिक नाटकों में सौरसेना के निदर्शन देखे जाते हैं।

चरहित, हेमचन्द्र, क्रमदाश्वर, लक्ष्मीधर और मार्कण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकरणों में सौरसेनी भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं।

दण्डो, रुद्रर और वाग्मर आदि संस्कृत के आलंकारिकों ने भी इस भाषा का उल्लेख किया है।

<sup>#</sup> हाल ही में डो. त्रिमुवनदास लहेरचंद ने अपने एक गूजराती लेख में अनेक प्रमाण और युक्तिओं से यह सिद्ध किया है कि अशोक के शिलालेखों के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख सम्राट् अशोक के नहीं, परन्तु जैन सम्राट् संप्रति के खुदवाये हुए हैं।

<sup>†</sup> See Dr. A. B. Keith's Sanskrit Drama, Page 87.

भरत के नाट्यशास्त्र में सौरसेनी भाषा का उल्लेख है, उन्होंने नाटक में नायिका और सखीओं के विनियोग। लिए इस भाषा का प्रयोग वताया है ।

भरत ने विद्युक की भाषा प्राच्या कही है के, परन्तु :मार्कण्डेय के व्याकरण में प्राच्या भाषा के जो छक्षण दिये गये हैं उनसे और नाटकों में प्रयुक्त विद्युक्त की भाषा पर से प्राच्या भाषा सीरसेनी के यह मालूम होता है कि सीरसेनी से इस भाषा (प्राच्या) का कुछ विशेष भेद प्रान्तर्गत। नहीं है। इससे हमने भी प्रस्तुत कोष में उसका अलग उहलेख न करके सीरसेनी में हीं अन्तर्भाव किया है।

दिगम्बर जैनों के प्रवचनसार, द्रव्यसंग्रह प्रभृति ग्रन्थ भी एक तरह की सौरसेनी भाषा में ही रचित हैं। यह भाषा श्वेताम्बरों की अर्घमागधी और प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिष्ट जैन सौरसेनी। सौरसेनी के मिश्रण से बनी हुई है। इस भाषा को 'जैन सौरसेनी' नाम दिया गया है। जैन सौरसेनी मध्ययुग को जैन महाराष्ट्री की अपेक्षा जैन अर्घमागधी से अधिक निकटता रखती है और मध्ययुग की जैन महाराष्ट्रों से प्राचीन है।

सौरसेनी भाषा की उत्पत्ति # स्रसेन देश अर्थात् मथुरा प्रदेश से हुई है।

चरहिंच ने अपने व्याकरण में संस्कृत को हो सौरसेनो भाषा की प्रकृति अर्थात् मूल कहा है ÷।

किन्तु यह हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति

प्रकृति।

संस्कृत से नहीं हुई है। सुतरां, सौरसेनी प्राकृत का मूल भी चैदिक या लौकिक
संस्कृत नहीं है। सौरसेनो और संस्कृत ये दोनों ही चैदिक युग में प्रचलित स्रसेन अथवा मध्यदेश की
कथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत भाषा पाणिनि-प्रभृति के व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होने के
कारण परिवर्तन-होन सृत-भाषा में परिणत हुई। चैदिक काल की सौरसेनी ने प्राकृत-व्याकरण द्वारा
नियन्त्रित न होने के कारण कमशः परिवर्तित होते हुए पिछले समय की सौरसेनी भाषा का आकार
धारण किया। पिछले समय की यह सौरसेनी भी चाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण
संस्कृत की तरह परिवर्तन-शून्य हो कर सृत-भाषा में परिणत हुई है।

अभ्वघोष के नाटकों में जिस सौरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं वह अशोकलिष की सम-सामयिक कही जा सकती है। भास के नाटकों की सौरसेनी का और जैन सौरसेनी समय। का समय संभवतः ख़िस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी मालूम होता है। महाराष्ट्री भाषा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस जिस अंश में भेद है वह नीचे दिया जाता है। लक्षण। इसके सिवा महाराष्ट्री भाषा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जायंगे उनमें

<sup>\* &</sup>quot;नायिकानां सखीनां च स्रसेनाविरोधिनी" ( नाट्यशास्त्र १७, ५१ )।

<sup>। &</sup>quot;प्राच्या विद्पकादीनां" ( नाट्यशास्त्र १७, ५१ )।

पन्नविष्णास्त्र के "संक्तियमद्द्या (१मई य) चेदी वीयभ्यं सिंधुसोवीरा। महुरा य स्रसेणा पावा मंगी य मासपुरिवट्टा" (पत ६१) इस पाट पर "चेदिपु शुक्तिकावती, वीतभयं सिन्धुपु, सोवीरेषु मथुरा, स्रसेनेषु पापा, भङ्गे (१ड्कि)पु मासपुरिवट्टा" इस तरह व्याख्या करते हुए ख्राचार्य मलयगिरि ने स्रसेन देश की राजधानी पावा वतला-कर ख्राजकल के विहार प्रदेश को ही स्रसेन कहा है। नेमिचन्द्रस्रि ने ख्रपने प्रवचनसारोद्धार-नामक अन्थ में पन्नविष्णासून के उक्त पाठ को ख्रविकल रूप में उद्धृत किया है। इसकी टीका में श्रीसिद्धसेनस्रि ने ख्राचार्य मलयगिरि की उक्त व्याख्या को 'ख्रतिव्यवहृत' कह कर, उक्त मूल पाठ की व्याख्या इस तरह की है:—शुक्ती-मती नगरी चेदयो देशः, वीतभयं नगरं सिन्धुसोवीरा जनपदः, मथुरा नगरी स्रसेनाख्यो देशः, पापा नगरी भङ्गयो देशः, मासपुरी नगरी वर्ती देशः" (दे० ला० संस्करण, पत ४४६)। 

प्राकृतप्रकाश १२, २।

महाराष्ट्री के साथ सौरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन भेदों पर से यह ज्ञात होता है कि अनेक स्थलों में महाराष्ट्री की अपेक्षा सौरसेनी का संस्कृत के साथ पार्थक्य कम और सादृश्य अधिक है।

#### .वर्ण-भेद ।

- १। स्वर-वर्णों के मध्यवर्ती असंयुक्त त और द के स्थान में द होता है, यथा—रजत=रत्रद, गदा=गदा।
- २। स्वरों के वीच असंयुक्त थ का ह और घ दोनों होते हैं, जैसे—नाथ=णाघ, गाह।
- ३। र के स्थान में व्य और ज होता है, यथा-आर्य=अव्य, अज; स्र्य=सुव्य, सुज।

#### नाम-विभक्ति।

१। पश्चमी के पकवचन में दो और दु ये दो ही प्रत्यग्र होते हैं और इनके योग में पूर्व के अकार का दीर्घ होता है, यथा—जिनात्=जियादो, जियादु।

#### आख्यात ।

- १। ति और ते प्रत्ययों के स्थान में दि और दे होता है, जैसे—हसदि, हसदे, रमदि, रमदे।
- २। भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में स्ति लगता है, यथा—हिसस्सिद, करिस्सिद।

#### सन्धि ।

१। अन्त्य मकार के वाद इ और ए होने पर ण् का वैकल्पिक आगम होता है, यथा—युक्तम् इदम् = जुत्तं िण्मं, ज्त्रिममं; एवम् एतत् = एवं गोदं, एवमेदं।

#### कृद्द्द्त ।

१। त्वा प्रत्यय के स्थान में इस, दूरा और ता होते हैं, यथा—पठित्वा=पढिस, पढिदूरा, पढिता।

# (८) मागधी।

मागधी प्राञ्चत के सर्व-प्राचीन निदर्शन अशोक-साम्राज्य के उत्तर और पूर्व भागों के खालसी, मिरट, लौरिया (Lauriya), सहसराम, वरावर (Barābar), रामगढ, धौलि विदर्शन। और जौगढ (Jaugada) प्रभृति स्थानों के अशोक-शिलालेखों में पाये जाते हैं। इसके वाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व-प्राचीन नमूने अभ्वयोप के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के नाटकों में, कालिदास के नाटकों में और मुच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं।

वररुचि के प्राकृतप्रकाश, चण्ड के प्राकृतलक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र (अण्टम अध्याय), कमदीश्वर के संक्षिप्तसार, लक्ष्मीधर की पड्भापाचिन्द्रका और मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व आदि प्रायः समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरण दिये गये हैं।

भरत के नाट्यशास्त्र में मागधी भाषा का उत्स्ठेख है और उन्होंने नाटक में राजा के अन्तःपुर में रहने वाले, सुरंग खोदने वाले, कलवार, अश्वपालक वगैरः पात्रों के लिए और विपत्ति विनियोग। में नायक के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है \*। परन्तु मार्कण्डेय

<sup>\* &</sup>quot;मागधी तु नरेन्द्रायामन्तः पुरिनवासिनाम्" ( नाट्यशास्त्र १७, ५० )।
"सुरङ्गालनकादीनां शुराडकाराश्वरिक्तयाम्। व्यसने नायकानां स्यादात्मरक्तासु मागधी॥" (नाट्यशास्त्र १७,५६)।

ने अपने प्राकृतसर्वस्य में उद्भृत किये हुए कोहल के "राज्ञसभिज्ञुज्ञपणकचेटाया मागधीं प्राहुः" इस वसन से मालृम होता है कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त भिक्षु, क्ष्मपणक आदि अन्य लोग भी इस भाषा का व्यवहार करते थे। रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र आदि आलंकारिकों ने भी अपने अपने अलंकारग्रन्थों में इस भाषा का उल्लेख किया है।

मगध देश ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थान है। मगध देश की सीमा के वाहर भी अशोक के शिलालेखों में जो इसके निद्र्शन पाये जाते हैं उसका कारण यह है कि मागधी उत्पत्ति-स्थान। भाषा उस समय राज-भाषा होने के कारण मगध के वाहर भी इसका प्रचार हुआ था। संभवतः राज-भाषा होने के कारण ही नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्तः पुर के लोगों के लिए इस भाषा का व्यवहार करने का नियम हुआ था। प्राचीन भिक्षु और क्षपणक भी मगध के ही निवासी होने से, संभव है, नाटकों में इनकी भाषा भी मागधी ही निर्दिष्ट की गई है।

वरहित ने अपने प्राहत-व्याकरण में मागधी की प्रकृति—मूल—होने का सम्मान सौरसेनी को दिया है \*। इसीका अनुसरण कर मार्कण्डेय ने भी सौरसेनी से ही मागधी की प्रकृति। सिद्धि कही है । किन्तु मागधी और सौरसेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं का भेद अशोक के शिलालेखों में भी देखा जाता है। इससे यह सिद्ध है कि ये सब प्रादेशिक भेद प्राचीन और समसामयिक हैं, एक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सौरसेनी मध्यदेश में प्रचलित वैदिक युग की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है वैसे मागधी ने भी उस कथ्य भाषा से जन्म-प्रहण किया है जो वैदिककाल में मगध देश में प्रचलित थी।

अशोक-शिलालेखों की और अश्वघोष के नाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के निद्र्शन हैं। भास के और परवर्ती काल के अन्य नाटकों की और प्राकृतसमय। ज्याकरणों की मागधी मध्य-युग की मागधी भाषा के उदाहरण हैं।

शाकारी, चाण्डाली और शावरी ये तीन भाषायें मागधी के ही प्रकार-भेद्—हपान्तर—हैं। भरत ने शाकारी भाषा का व्यवहार शवर, शक आदि और उसी प्रकृति के अन्य लोगों के शाकारी शादि भाषाएँ लिए कहा है के किन्तु मार्कण्डेय ने राजा के साले की भाषा शाकारी चतलाई है ×। भरत पुक्कस आदि जातिओं की व्यवहार-भाषा को चाण्डाली और अंगारकार, व्याध, कठहार और यन्त्र-जीवी लोगों की भाषा को शावरी कहते हे ÷। इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण और उदाहरण मार्कण्डेय के प्राकृत-व्याकरण में और नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते हैं उनमें और इतर प्राकृत-व्याकरणों की मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी-भाषा-भाषा पात्रों की भाषा में इतना कम भेद और इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से अलग नहीं कही जा सकतीं। यही कारण है कि हमने प्रस्तुत कोष में इन भाषाओं का मागधी में हो समावेश किया है।

<sup>ा &</sup>quot;प्रकृतिः सीरसेनी" ( प्राकृतप्रकास ११, २ )।

d "मागधी शौरसेनीतः" (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०१)।

<sup># &</sup>quot;शवराणां शकादीनां तत्स्वभावश्च यो गणः। शकारभाषा योक्तव्या" ( नाट्यशास्त्र १७, ५३ )।

भग्नारस्येयं शाकारी, शकारश्च
 भग्नोऽनृहाभ्राता श्यालस्त्यैश्वयसंपन्नः।

मदम्र्वताभिमानी शकार इति दुण्कुलीनः स्यात्' इत्युक्तः" ( प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०५ )।

<sup>÷ &</sup>quot;चायटाजी पुक्कसादिषु। श्रंगारकरव्याधानां काष्टयन्तोपजीविनाम्। योज्या शवरभाषा तु" (नाट्यशास्त्र १७, ५३-४)।

मृच्छकटिक के पात्र माथुर और दो द्यू तकारों की भाषा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी विक्षी या टाक्की भाषा । मागधी भाषा का ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है। मार्कण्डेय ने 'ढक्की' का ही 'टाक्की' नाम से निर्देश किया है, यह उन्होंने वहाँ पर उद्दुध्त किये हुए एक श्लोक से जात होता है \*। मार्कण्डेय ने पदान्त में उ, तृतीया के एकवचन में ए, पञ्चमी के बहुवचन में हुम आदि जो इस भाषा के लक्षण दिये हैं उनपर से इसमें अपभ्रंश का ही विद्येष साम्य नजर आता है। इस लिए मार्कण्डेय ने वहाँ पर जो यह कहा है कि 'हरिश्चन्द्र इस भाषा को अपभ्रंश मानता है है' वह मत हमें भी संगत मालूम पडता है।

मागधी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा बच्या अन्य अंशों में मागधी भाषा साधारणतः सौरसेनी के ही अनुरूप है।

#### वर्ण-भेद

- १। र के स्थान में सर्वत्र ल होता है +; यथा-नर=णल; कर=कल।
- २। श, व और स के स्थान में तालव्य श होता है; यथा—शोभन=शोहणा; पुरुव=पुलिश; सारस=शालश।
- ३। संयुक्त प और स के स्थान में दन्त्य सकार होता है; यथा—शुष्क = शुस्क; कष्ट = कस्ट; स्खलित = स्खलिद; वृहस्पति = वृहस्पित ।
- ४। इ और व्ह के स्थान में स्ट होता है; यथा—पट्ट=पस्ट; सुव्हु=शुस्टु।
- ५। स्थ और थे की जगह स्त होता है; जैसे—उपस्थित=उवस्तिद; सार्थ=शस्त ।
- ६। ज, च और य के वदले य होता है; यथा—जानाति=यागादि, दुर्जन=दुय्यगा; मद्य=मय्य, यदा= श्रय्य; याति=यादि, यम=यम।
- ७। न्य, एय, ज और ञ्ज के स्थान में ञ्ज होता है; यथा—ग्रन्य=ग्रञ्ज; पुराय=पुञ्ज; प्रज्ञा=पञ्जा; प्रज्ञा=पञ्जा; प्रज्ञाल= प्रञ्जलि = प्रञ्जलि ।
- ८। अनादि छ के स्थान में श्र होता है; यथा—गच्छ=गश्र, पिच्छिल =पिश्रिल ।
- ६। च की जगह स्क होता है ÷, जैसे—राचस=लस्कश, यच=यस्क।

## नाम-विभवित।

- १। अकारान्त पुंलिंग-शब्द के प्रथमा के एकवचन में ए होता है; यथा—जिनः = यिसी, पुरुपः = पुलिशे।
- २। अकारान्त शब्द के पण्ठी का एकवचन स्त और श्राह होता है; यथा—जिनस्य=ियपस्स, यिगाह।
- ३। अकारान्त शब्द के पष्ठी के वहुवचन में आण और आहँ ये दोनों होते हैं; जैसे—जिनानाम् = विगाम, विगाह ।
- थ। अस्मत् शब्द के प्रथमा के एकवचन और वहुवचन का रूप हगे होता है।

 <sup>\* &</sup>quot;प्रयुज्यते नाटकादौ च तादिच्यवहारिभिः।
 विषाग्भिहीनदेहेश्च तदाहुष्टक्कभाषितम्" (प्राकृतसर्वस्व, एष्ठ ११०)।

<sup>§ &#</sup>x27;'हरिश्चन्द्रस्त्विमा भाषामपभ्र'श इतीच्छति" ( प्राकृतस० पृष्ठ ११० )।

<sup>+</sup> मार्कराडेय यह नियम वैकल्पिक मानते हैं; "रस्य लो वा भवेत्" ( प्राकृतस॰ पृष्ठ १०१ )।

<sup>÷</sup> हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के अनुसार 'क्' की जगह जिह्नामूलीय 'ंंंक' होता है; देखों हे॰ प्रा॰ ४, २६६ ।

# (६) महाराष्ट्री।

प्राप्टत काव्य और गीति की भाषा महाराण्द्री कही जाती है। सेतुवन्ध, गाथासप्तशती, गउडवहो, कुमारपालचिरत प्रभृति प्रन्थों में इस भाषा के निदर्शन पाये जाते हैं। गाथा निदर्शन। (गीति-साहित्य) में महाराण्द्री प्राफ्टत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी कि वाद में नाटकों में गद्य में सौरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिए संगीत या पद्य में महाराण्द्री भाषा का व्यवहार करने का रिवाज सा वन गया था। यही कारण है कि कालिदास से ले कर उसके बाद के सभी नाटकों में पद्य में प्रायः महाराण्द्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है।

चंड ने अपने प्राकृतलक्षण में 'महाराष्ट्री' इस नाम का उल्लेख और इसके विशेष लक्षण न दे कर भी आर्प-प्राकृत अथवा अर्थमागधी के और जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण भाव से इसके लक्षण दिये हैं। वररुवि ने अपने प्राकृत-व्याकरण में इस भाषा के 'क महाराष्ट्री' नाम का उल्लेख किया है और इसके विशेष लक्षण और उदाहरण दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 'महाराष्ट्री' नाम का निर्देश न कर 'प्राकृत' इस साधारण नाम से महाराष्ट्री के ही लक्षण और उदाहरण वताये हैं। कमदीश्वर का संक्षिप्तसार, त्रिविकम की प्राकृतव्याकरणस्त्रवृत्ति, लक्ष्मीधर की षड्भाषाचित्रका और मार्कण्डेय का प्राकृतसर्वस्व प्रभृति प्राकृत-व्याकरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं। चंड-भिन्न सभी प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्री का मुख्य रूप से विवरण दिया है और सौरसेनी, मागधी प्रभृति भाषाओं के महाराष्ट्री के साथ जो भेद हैं वे हो वतलाये हैं।

संस्कृत के अलंकार-शास्त्रों में भी भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भरत के नाट्य-शास्त्र में 'दाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिये गये हैं। संभवतः वह महाराष्ट्री भाषा ही हो सकती है, क्योंकि भरत ने महाराष्ट्री का अलग उल्लेख नहीं किया है। प्रन्तु मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्त्र में उद्धृत प्राकृतचिद्धका के + वचन में और प्राकृतसर्वस्त्र के खुद मार्कण्डेय के १ चचन में महाराष्ट्री और दाक्षिणात्या का भिन्न भिन्न भाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। दण्डी के काव्यादर्श के

'महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः। सागरः सुक्तिरत्नानां सेतुवन्धादि यन्मयम्॥" (१,३४)।

इस श्लोक में महाराष्ट्री भाषा का और उसकी उत्क्रष्टता का स्पष्ट उल्लेख है। दण्डी के समय में महाराष्ट्री प्राकृत का इतना उत्कर्ष हुआ था कि इसके परवर्ती अनेक ग्रन्थकारों ने केवल इस महारष्ट्री के ही अर्थ में उस प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है जो सामान्यतः सर्व प्रादेशिक भाषाओं का वाचक है। रद्रट का काव्यालंकार, वाग्भटालंकार, पाइअलच्छीनाममाला, हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण प्रभृति ग्रन्थों में महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द व्यवहृत हुआ है। अलंकार-शास्त्र-भिन्न पाइअलच्छीनाममाला और देशीनाममाला इन कोप-ग्रन्थों में भी महाराष्ट्री के उदाहरण हैं।

डो. होर्निल के मत में महाराष्ट्री भाषा महाराष्ट्र देश में उत्पन्न नहीं हुई है। वे मानते हैं कि

महाराष्ट्री का अर्थ 'विशाल राष्ट्र की भाषा' है और राजपूताना तथा मध्यदेश

उत्पत्ति-स्थान।

प्रभृति इसी विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत हैं, इसीसे 'महाराष्ट्री' मुख्य प्राकृत कही
गई है। किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट्र देश की ही भाषा कही है। सर ग्रियर्सन के मत में

 <sup>&</sup>quot;शेषं महाराष्ट्रीवत्" ( प्राक्तप्रकाश १२, ३२ ) ।

<sup>+ &</sup>quot;महाराज्य्री तथावन्ती सौरसेन्यर्घमागधी। वाह्रीकी मागधी प्राच्येत्यष्टी ता दान्तिगात्यया॥" (प्रा॰स॰ ए॰ड २)।

<sup>§</sup> देखो प्राकृतसर्वस्व, पृण्ठ २ छीर १०४।

महाराष्ट्री प्राकृत से ही आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राकृत का उत्पत्ति-स्थान महाराष्ट्र देश ही है यह वात निःसन्देह कही जा सकती है।

आचार्य हैमचन्द्र ने अपने व्याकरण में महाराष्ट्रों को हो 'प्राकृत' नाम दिया है और इसकी प्रकृति संस्कृत कही है। इसी तरह चण्ड, लक्ष्मीधर, मार्कण्डेय आदि वैयाकरणों ने पक्ति। साधारण रूप से सभी प्राकृत भाषाओं का मूल (प्रकृति) संस्कृत वताया है।

किन्तु हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर आयें है कि कोई भी प्राञ्चत भाषा संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है, बिल्क वैदिक काल में भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित आर्यों की कथ्य भाषाओं से ही सभी प्राञ्चत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतरां महाराष्ट्री भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल के महाराष्ट्र-निवासी

प्राक्तत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतरां महाराष्ट्री भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल के महाराष्ट्र-निवासी आर्थी की कथ्य भाषा से हुई है।

कौन समय आर्थी ने महाराष्ट्र में सर्व-प्रथम निवास किया था, इस वात का निर्णय करना किन

है, परन्तु अशोक के पहले प्राकृत भाषा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय में किसीका मत-भेद नहीं हैं। उस समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित प्राकृत से क्रमशः कान्यीय और नाटकीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई है। प्राकृतप्रकाश का कर्ता वरुचि यदि वृक्तिकार कात्यायन से अभिन्न न्यिक हो तो यह स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्री ने अन्ततः ख्रिस्त-पूर्व दो सौ वर्ष के पहले हो साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री भाषा के तद्भव शब्दों में न्यञ्जन वर्णों के लोप की वहुलता देखने से यह विश्वास नहीं होता कि यह भाषा उतनी प्राचीन है। वरुखि का न्याकरण संभवतः ख्रिस्त के वाद ही रचा गया है। जैन अर्थमागधी और जैन महाराष्ट्री में महाराष्ट्री प्राकृत के प्रभाव का हमने पहले उल्लेख किया है। महाराष्ट्री भाषा में रिचत जो सब साहित्य इस समय पाया जाता है उसमें ख्रिस्त के वाद की महाराष्ट्री के ही निदर्शन देखे जाते हैं। प्राचीन महाराष्ट्री का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। प्राचीन महाराष्ट्री में वाद की महाराष्ट्री को तरह व्यञ्जन-वर्ण-लोप की अधिकृता नहीं थी, इस वात के कुछ निदर्शन वण्ड के व्याकरण में मिलते हैं। जैन अर्थमागधी और जैन महाराष्ट्री में प्राचीन महाराष्ट्री भाषा का सादृश्य रिक्षत है।

भरत ने नाट्यशास्त्र में आवन्ती और वाह्नीकी भाषा का उहलेख कर नाटकों में धूर्त पात्रों के लिए आवन्ती का और द्यूतकारों के लिए वाह्नोकी का प्रयोग कहा है। मार्कण्डेय ने श्रावन्ती श्रोर वाह्नीकी अपने प्राकृतसर्वस्त्र में "आवन्ती स्याग्महाराष्ट्रोशौरसेन्योस्तु संकरात्" और महाराष्ट्रो के श्रन्तर्गत है। "आवन्त्यामेन वाह्नीकी किन्तु रस्यात्र लो भवेत्" यह कह कर इनका संक्षिप्त लक्षण-निर्देश किया है। मार्कण्डेय ने आवन्तो भाषा के जो त्वा के स्थान में त्या और भविष्यत्काल के प्रत्यय के स्थान में जब और जब प्रभृति लक्षण वतलाये हैं वे महाराष्ट्री के साथ साधारण हैं। उनके दिये हुए किराद, वेदस, पेच्लिद प्रभृति उदाहरणों में जो तकार के स्थान में दकार है वहाँ शौरसेनी के साथ इसका (आवन्ती का) सादृश्य है परन्तु वह भी सर्वत्र नहीं है, जैसे उन्होंके दिये हुए होइ, मुन्वइ, जिन्जइ, भगगण आदि उदाहरणों में। इसी तरह वाह्नोकी में जो र का ज होता है वही एकमात्र

मागधी का सादृश्य है। इसके सिवा सभी अंशों में यह भी आवन्ती की तरह महाराष्ट्री के ही सदृश है। सुतरां, ये दोनों भाषायें महाराष्ट्री के ही अन्तर्गत कही जा सकतो हैं। इससे हमने भी इनका इस कोप में अलग निर्देश नहीं किया है। संस्कृत भाषा के साथ महाराष्ट्री भाषा के वे भेद नीचे दिये जाते हैं जो महाराष्ट्री और संस्कृत

हत मांचा के लाय महाराज्द्रा मांचा के व मद् नाचा दिय जात है जा महाराज्द्रा आर संस्कृत के साथ अन्य प्राकृत भाषाओं के साद्रश्य और पार्थक्य की तुलना के लिए भी अधिक उपगुक्त हैं।

#### खर।

- १। अनेक जगह भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न भिन्न रवर होते हैं; जैसे—समृद्धि=सामिद्धि, ईषत्=ईसि, हर=हीर, ध्विन=भुिंगा, राय्या=सेजा, पद्म=पोम्म; यथा = जह, सदा=सइ, स्त्यान=थींगा, सास्ना = सुणहा, प्रासार=ऊसार, वाह्य=गेज्भ, प्राली=प्रोली; इति = इत्र, पथिन=पह, जिह्वा=जीहा, द्विवचन = दुवन्नगा, पिगड = पेंड, दिधाकृत = दोहाइन्न; हरीतकी = हरडई, कश्मीर = कम्हार, पानीय = पाणिन्न, जीर्ण = जुग्गा, होन=हूगा, पीत्र्य = पेऊस; मुकुल = मडल, भ्रुकुटि=भिडिंड, ज्ञुत = छीन्न, मुसल = मूसल, ज्यड = तींड; सूचम = सगह, उद्दयूद = उव्वीद, वात्ज = वाडल, नूपर=गोउर, त्यारि=तोगीर; वेदना=विद्या, स्तेन = थूगा; मनोहर=मगाहर, गो=गड, गान्न; सोच्छ्वास = सूसास।
- २। महाराष्ट्री में मु, मु,लू, लू ये खर सर्वथा लुप्त हो गये हैं।
- ३। म के स्थान में भिन्न भिन्न स्वर एवं रि होता है, यथा—तृण = तण, मृदुक = माउक्क, कृपा = किवा, मातृ = माइ, माड; वृत्तान्त = वृत्तंत, मृषा = मुसा, मोसा; वृन्त = विंट, वेंट, वोंट; मृतु = उउ, रिउ; मृद्ध = रिद्धि, मृज्ञ = रिच्छ; सहरा = सरिस, हप्त = दरिद्य।
- थ। जु के स्थान में इलि होता है, जैसे-क्लृप्त = किलित्त, क्लृन्न = किलियण।
- ५। ऐ का प्रयोग भी क्ष प्रायः महाराष्ट्रो में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः ए और विशेषतः ग्रह होता है, यथा—शैल = सेल, ऐरावण=एरावण, वैद्य=वेज, वैधव्य=वेहव्व; सैन्य=सेण्ण, सहण्ण; कैलाश=केलास, कहलास; दैव=देव्व, दहव; ऐश्वर्य=ग्रहसरिग्र, दैन्य=दहण्ण।
- ६। भ्रों का व्यवहार भी क्ष प्रायः महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः भ्रो और विशेष स्थलों में उ या भ्रउ होता है; यथा—कौमुदी=कोमुई, यौवन=जोव्यमा, दीवारिक=दुवारिम्र, पीलोमी= पुलोमी; कौरव=कउरव, गौड=गउड, सौध=सउह।

## असंयुक्त व्यञ्जन ।

- र। स्वरों के मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यञ्जनों का प्रायः लोप होता है; जैसे क्रमशः— लोक = लोख, नग = र्याञ्च, शची = सई, रजत = रश्चञ्च, यती = जई, गदा = गञ्चा, वियोग = विद्योशं, लावर्य = लाञ्चर्या।
- २। स्त्ररों के वीच के ख, घ, थ, घ और भ के स्थान में ह होता है, यथा क्रमशः—शाखा=साहा, श्लाघते= लाहइ, नाथ=ग्याह, साधु=साहु, सभा=सहा।
- ३। स्वरों के बीच के ट का ड होता है, यथा—भट=भड, घट=घड।
- ४। स्त्ररों के वीच के ठ का ढ होता है, जैसे-मठ=मढ, पठित=पढइ।
- ५। स्वरों के बीच के ड का ल प्राय: होता है, यथा-गरुड=गरुल, तडाय=तलाम्र।
- ६। स्वरों के वीच के त का अनेक स्थल में ड होता है, यथा—प्रतिभास=पडिहास, प्रभृति=पहुडि, ब्यापृत= गावड, पताका=पडाम्रा।
- ७। न के स्थान में सर्वत्र रा होता है यथा—कनक = कराम्र, वचन = वश्रगा, नर = गार, नदी=गाई, श्रन्य = श्रग्या, देन्य=दह्ग्या पः।
  - ं संस्कृत के 'ग्रिय' राज्द का महाराज्ट्री में 'ऐ' होता है। इसके सिवा किसी किसी के मत में 'ऐ' तथा 'ग्रो' का भी प्रयोग होता है, जैसे—कैतव =कैन्नव, कीरव =कैंग्रव; (हे॰ प्रा॰ १,१)।
  - ं। वररुचि के प्राकृत-व्याकरण के "नो गाः सर्वल" (२,४२) सूल के अनुसार सर्वल 'न' का 'गां' होता है। संतुवन्ध ग्रीर गाधासप्तराती में इसी तरह सार्विलक 'गां' पाया जाता है। हेमचन्द्र न्नादि कई प्राकृत वैयाकरणों के मत से शब्द की ग्रादि के 'न' का विकल्प से 'गां' होता है, यथा—नदी = गाई, नई; नर = गार, नर। गउडवहों में गाकार का वैकल्पिक प्रयोग देखा जाता है।

- दों स्वरों के मध्यवर्ती प का कहीं कहीं व और कहीं कहीं लोप होता है, यथा--रापथ=सवह, शाप= साव,उपसर्ग=उवभग्ग, रिपु=रिउ, कवि=कइ।
- स्वरों के वीच के फ के स्थान में कहीं कहीं म, कहीं कहीं ह और कहीं कहीं ये दोनों होते हैं; यथा-13 रेफ=रेभ, शिफा = सिभा, मुक्ताफल=मुत्ताहल, सफल=सभल, सहल, शेफालिका=सेभालिया, सेहालिया।
- स्वरों के मध्यवर्ती व का व होता है, जैसे-अलावू = अलावू, रावल = सवल। 801
- आदि के य का ज होता है, यथा-यम=जम, यशस्=जस, याति=जाइ। 281 क़दन्त के अनीय और य प्रत्यय के य का ज होता है, जैसे-करणीय=करिण्ज, पेय=पेज। 221
- अनेक जगइ र का छ होता है, यथा—हरिद्रा=हिलद्दा, दरिद्र=दिलद्द, युधिष्टिर=जहुट्टिल, 331 श्रद्धार=इंगाल।
- श और प का सर्वत्र स होता है, यथा-शब्द = सद्द, विश्राम = वीसाम, पुरुव = पुरिस, सस्य = सास, 188 शेप=सेस ।
- अनेक जगह ह का घ होता है, यथा—दाह=दाघ, सिंह=सिंघ, संहार=संघार। 341
- कहीं कहीं श, प और स का छ होता है; जैसे—शाव=छाव, पष्ठ=छट्ठ, सुधा=छुहा। १६ । अनेक शब्दों में स्वर-सहित व्यञ्जन का लोप होता है, यथा—राजकुल=राउल, म्रागत=म्राम्र, 291 कालायस = कालास, हृदय=हिन्न, पादपतन=पावडख, यावत् = जा, त्रयोदश = तेरह, स्थविर = धेर, वदर =
  - वीर, कदल = केल, किंग्राकार = कराग्रेर, चतुर्दश = चोहह, मयूल = मोह।

## संयुक्त व्यञ्जन।

- न के स्थान में प्रायः ल और कहीं कहीं छ और म होता है; जैसे-नय = लय, लन्नण = लक्लण, 31 श्रिच = श्रिच्छ, चीया = छीया, भीया।
- त्म, थ्य, इ और ध्व के स्थान में कहीं कहीं क्रमशः च, छ, ज और क होता है, यथा—शह्वा = 71 याचा, पृथ्वी = पिच्छी, विद्वान = विज्जं, बुद्ध्वा = बुज्मा।
- हस्य स्वर के परवर्ती ध्य, श्र, त्स और प्स के स्थान में छ होता है; जैसे—पध्य = पच्छ, पश्चात् = 31 पच्छा, उत्साह = उच्छाह, अप्सरा = अच्छरा।
- द्य, व्य और र्य का ज होता है, यथा-मद्य = मज, जय्य = जज, कार्य = कज। 81
- ध्य और हा का म होता है, यथा-ध्यान = मागा, साध्य = सज्म, गुहा = गुज्म, सहा = सज्म । 41 र्त का प्रायः ट होता है, जैसे—नर्तकी = गार्ट्ड, कैवर्त = केवर ।
- ŧ 1 ज्ट के स्थान में ठ होता है, यथा—मुन्टि=मुट्ठि, पुन्ट=पुट्ठ, कान्ठ=कर्ठ, इन्ट = इट्ठ। 91
- म्न का य होता है, यथा—निम्न=िययम, प्रद्युम्न=पञ्जुयस। 61
- ज्ञ का या और ज होता है, जैसे-ज्ञान=यााया, जाया; प्रज्ञा=पराया, पन्जा। 13
- स्त का थ होता है, जैसे-इस्त=इत्य, स्तोत=थोत्त, स्तोक=थोव।
- 801 ड्म और क्म का प होता है, यथा-कुड्मल=कुंपल, रिक्मणी=रुप्पिणी। 281
- ष्प और स्प का फ होता है, यथा—पुष्प≕पुष्फ, स्पन्दन —फंदरा। 153
- ह का म होता है, यथा—जिह्ना=जिन्मा, विह्नल=विन्मल। 1 58
- न्म और गम का म होता है, जैसे—जन्मन्=जम्म, मन्मथ=नम्मह, युग्म=जुम्म, तिग्म=तिम्म। 188
- रम, प्म, स्म और हा का म्ह होता है, यथा-कश्मीर=कम्हार, श्रीष्म=गिम्ह, विस्मय= विम्हन्न, 241 व्राह्मण = वम्हण।
- श्र, ज्या, स्न, ह्न, ह्न और च्या के स्थान में यह होता है, यथा—प्रश्न=पयह, उज्या=उयह, स्नान= १६ । पहाणा, विह=विषह, पूर्वीह=पुत्र्वपह, तीचण=तिपह।

- १७। ह का ल्ह होता है, यथा-प्रहाद = पल्हाभ्र, कहार = कल्हार।
- १८। संयोग में पूर्ववर्ती क, ग, ट, ड, त, द, प, श, प और स का लोप होता है, जैसे—भुक्त=भुक्त, मुग्थ=
  मुद्ध, पट्पद = छप्पद्य, खड्ग=खग्ग, उत्पल = उप्पल, मुद्दर=मुग्गर, सुप्त=सुक्त, निश्वल = स्थिचल, निष्टुर =
  स्थित = खिलद्य।
- १६। संयोग में परवर्ती म, न और य का लोप होता है,यथा—स्मर=सर, लग्न=लग्ग, व्याध=वाह।
- २०। संयोग में पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा—उल्का=उक्का, विक्लव= विक्कव, राज्द=सद्द, पक्व=पक्क, ध्रर्क=ध्रक्क, चक=चक्क।
- २१! संयुक्त अक्षरों के स्थान में जो जो आदेश ऊपर कहा है उसका और संयुक्त व्यञ्जन के लोप होने पर जो जो व्यञ्जन वाकी रहता है उसका, यदि वह शब्द की आदि में न हो तो, दित्व होता है, जैसे—जात्वा=ण्चा, मग्र=मज्ज, भक्त=भुत्त, उल्का=उक्का। परन्तु वह आदेश अथवा शेष व्यञ्जन यदि वर्ग का दितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो दित्व न हो कर उसके पूर्व में आदेश अथवा शेष व्यञ्जन के अनन्तर-पूर्व व्यञ्जन का आगम होता है; यथा—लक्षण=लक्षण, पश्चात्= पच्छा, इण्ट=इट्ठ, मुग्ध=मुद्ध।

## विश्लेपण ।

१।  $\hat{\xi}$ , र्श, र्ष के मध्य में और संयोग में परवतीं ल के पूर्व में स्वर का आगम हो कर संयुक्त व्यञ्जनों का विश्लेपण किया जाता है, यथा—अर्हत् = खरह, खरह, खरह, खादर्श = खायरिस, हर्ष = हरिस, क्लिंग्ट = किलिंग्ट ।

#### न्यत्यय ।

१। अनेक शब्दों में व्यञ्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा—करेगाू = कगोरू, घालान = आणाल, महाराष्ट्र = मरहट्ट, हरिताल = हलिआर, लवुक = हलुआ, ललाट = गाडाल, गुहच = गुटह, सहा = सटह।

#### सन्धि।

- १। समास में कहीं कहीं हस्य स्वर के स्थान में दोई और दीई के स्थान में हस्य होता है; यथा— अन्तर्वेदि = अन्तावेद, पितगृह = पद्दहर, यमुन।तट = जँउणाअड, नदीक्षोत: = गाइसोत्त।
- २। स्वर पर रहने पर पूर्व स्वर का लोप होता है, जैसे—िवदशेश:=ित ग्रमीस।
- ३। संयुक्त व्यञ्जन का पूर्व स्वर हस्य होता है, जैसे—श्रास्य = श्रस्स, मुनीन्द्र = मुणिद, चूर्ण = चुराण, नरेन्द्र = णरिंद, म्लेच्छ = मिलिच्छ, नीलोत्पल = ग्णीलुप्पल।

## सन्धि-निपेध।

- १। उद्देवत (व्यञ्जन का लोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए) स्वर की पूर्व स्वर के साथ प्रायः सिन्य नहीं होती है, यथा—निशाकर = शिसाग्रर, रजनीकर = रश्रशीग्रर।
- २। एक पर में स्वरों की सन्धि नहीं होती है, जैसे-पाद = पाछ, गति = गइ, नगर = गाछर।
- थ। ए और स्रो की परवर्तों स्वर के साथ सन्धि नहीं होती है, यथा—फले स्रावंधो, स्रालिक्समा एपिंह।
- ५। आख्यात के स्वर की सन्त्रि नहीं होती है, जैसे—होइ इह।

## नाम-विभक्ति।

१। अकारान्त पुंछिंग शब्द के एकबचन में खो होता है, जैसे — जिन: = जिसो, वृत्तः = वच्छो।

- २। पञ्चमी के एकवचन में तो, त्रो, उ, हि और लोप होता है और तो-भिन्न अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में अकार का आकार होता है जैसे—जिनात्—जियातो, जियात्रो, जियात्र, जियाहि, जिया।
- है। पञ्चमी के वहुवचन का प्रत्यय त्तो, त्रो, उ और हि होता है, एवं तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के श्र का श्रा होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यथा—िजणत्तो, जिणाश्रो, जिणाड, जिणाहि, जिलेहि।
- ४। पश्चमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान में हिंतो और बहुवचन के प्रत्यय के स्थान में हिंतो और सुंतो इन स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग होता है, यथा—जिनात् =जिया हिंतो; जिनेभ्य:=जिया हिन्तो, जियो हिन्तो, जिया सुंतो, जियो सुंतो।
- ५। पण्डी के एकवचन का प्रत्यय स्त होता है, यथा-जियास्त, मुणिस्त, तहस्त।
- ६। अस्मत् शब्द के प्रथमा के एकवचन के रूप मिम, श्रम्मि, श्रमिह, हं, श्रहं और श्रहवं होता है।
- ७। अस्मत् शब्द के प्रथमा के बहुवचन के रूप अम्ह, अम्हे, अम्हों, मो, वयं और मे होता है।
- ८। अस्मत् शन्द के पण्ठो का बहुवचन सो, सो, मज्क, अम्ह, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्हासा, ममासा, महासा और मज्कास होता है।
- ह। युप्मत् शब्द के पण्डो का एकवचन तइ, तु, ते, तुम्हं, तुह, तुहं, तुव, तुम, तुमे, तुमो, तुमाइ, दि, दे, इ, ए, तुव्म, तुम्ह, तुल्भ, उन्म, उम्ह, उल्भ और उय्ह होता है।

## लिङ्ग-न्यत्यय ।

- १। संस्कृत में जो शब्द केवल पुंलिंग है, उनमें से कईएक महाराष्ट्री में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी हैं, यथा—प्रशः=पग्हो, पग्हा; गुग्गाः=गुग्गा, गुग्गाइं; देवाः=देवा, देवािग्या।
- २। अनेक जगह स्त्रीलिंग के स्थान में पुंलिंग होता है, यथा—शरत्=सरस्रो, प्रावृट्=पाउसो, विद्युता= विज्जुणा।
- 3। संस्कृत के अनेक क्लीविलंग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्री में पुंलिंग और स्त्रीलिंग में भी होता है, यथा—यशः=जसो, जन्म=जम्मो, श्रिक्च=श्रव्छी, पृष्ठम्=िष्टी, चौर्यम्=चोरिश्रा।

#### आख्यात ।

- १। ति और ते प्रत्ययों के त का लोप होता है, जैसे—हसित=हसइ, हसए; रमते=रमइ, रमए।
- २। परस्मैपद् और आत्मनेपद् का विभाग नहीं है, महाराष्ट्री में सभी धातु उभयपदी की तरह हैं।
- भृतकाल के हास्तन, अद्यतन और परोक्ष विभाग न होकर एक हो तरह के रूप होते हैं। और भृतकाल में आख्यात की जगह त-प्रत्ययान्त कृदन्त का ही प्रयोग अधिक होता है।
- थ। भविष्यत्-काल के भी संस्कृत की तरह श्वस्तन और भविष्यत् ऐसे दो विभाग नहीं हैं।
- भिविष्यत्काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है. यथा—हिंसिष्यति = हिंसिहंद, किर्ष्यित = किरिहंद ।
- है। वर्तमान काल के, भविष्यत्काल के और विधि-लिंग और आजार्थक प्रत्ययों के स्थान में ज और जा होता है, यथा—हसति, हसिंण्यति, हसेत्, हसतु = हसेज, हसेजा।
- ७। भाव और कर्म में ईग्र और इन प्रत्यय होते हैं, यथा—हस्यते = हसीग्रद, हिसजद।

#### कृद्न्त ।

- १। शीलाद्यर्थक तृ-प्रत्यय के स्थान में इर होता है, यथा—गन्तृ=गमिर, नमनशील=णिमर।
- २। त्वा-प्रत्यय के स्थान में तुम्, ग्र, त्या, तुग्राया और त्ता होता है, जैसे—पठित्वा=पढिउं पृद्धिय पढिऊया, पढिउत्राया, पढिता।

## तद्धित।

१। त्व-प्रत्यय के स्थान में त और त्तरा होता है, यथा—देवत्व = देवत्त, देवत्तरा।

# (१०) अपभ्रंश।

महर्पि पतञ्ज्ञिल ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि "भूयांसोऽपशन्दाः, घ्राल्पीयांसः शन्दाः। एकैकस्य हि शब्दस्य बहवी. प्रभंशाः, तद्यथा-गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोगी, गोता, गोपी-'ख्रपभ्र'रा' राज्द का तिलका इत्येवमादयोऽपभ्रंशाः" अर्थात् अपशब्द वहृत और शब्द (शुद्ध ) थोडे हैं, सामान्य छोर विशेष क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपभ्रंश हैं, जैसे 'गौः' इस शब्द के गावी, गोणी, ग्रर्थ। गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश हैं। यहाँ पर 'अपभ्रंश' शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवहृत हे और अपशब्द का अर्थ भो 'संस्कृत-व्याकरण से असिद्ध शब्द' है, यह स्पष्ट है। उक्त उदाहरणों में 'गावी' और 'गोणी' ये दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन 🔅 जैन-सूत्र-ग्रन्थों में पाया जाता है और 🕆 चंड तथा 🛊 आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राकृत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने अपने प्राकृत-व्याकरणों में लक्षण-द्वारा सिद्ध किये हैं। दण्डी ने अपने काव्यादर्श में पहले प्राकृत और अपभ्रंश का अलग अलग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवहृत आभीर-प्रभृति की भाषा को अपभ्रंश कही है और वाद में यह लिखा है कि 'शास्त्र में संस्कृत-भिन्न सभी भाषायें अपभ्रंश कही गई हैं' 🖇 । यहाँ पर दण्डी ने शास्त्र-शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभृति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतञ्जिल-प्रभृति संस्कृत-वैया-करणों के मत में संस्कृत-भिन्न सभी प्राकृत-भाषायें अपभ्रंश के अन्तर्गत हैं, यह ऊपर के उनके लेख से स्पष्ट है। परन्तु प्राकृत-वैयाकरणों के मत में अपभ्रंश भाषा प्राकृत का ही एक अवान्तर भेद है। काव्यालंकार की टीका में निमसाधु ने लिखा है कि "प्राकृतमेवापभूंशः" (२, १२) अर्थात् अपभूंश भी शौरसेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि पतञ्जिल के समय में जिस अपभ्रंश शब्द का 'संस्कृत-व्याकरण-असिद्ध ( कोई भी प्राकृत )' इस सामान्य अर्थ में प्रयोग होता था उसने आगे जा कर क्रमशः 'प्राकृत का एक भेद' इस विशेष अर्थ को धारण किया है। हमने भो यहाँ पर अपभुंश शब्द का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है।

अपभ्रंश भाषा के निद्र्त विक्रमोर्वशी, धर्माभ्युदय आदि नाटक-ग्रन्थों में, हरिवंशपुराण, पडमचरिम्र (स्वयंभूदेवकृत), भविसयत्तकहा, संजममंजरी, महापुराण, यशोधरचरित, नागकुमार-चिर्रान। चिर्रान। पर्श्वपुराण, सुदर्शनचरिल, करकंडुचरित, जयितहुम्रणस्तोल, विलास-वर्देकहा, सण्कुमारचरिम्र, सुपासनाहचरिम्र, कुमारपालचरित, कुमारपालप्रतिवोध, उपदेशतरंगिणी प्रभृति काव्य-ग्रन्थों में, प्राकृतलच्चण, सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण (अप्टम अध्याय), संचिष्तसार, प्रद्भाषाचिन्द्रका, प्राकृतसर्वस्व वगैरः व्याकरणों में और प्राकृतिवङ्का-नामक छन्द-ग्रन्थ में पाये जाते हैं।

डो. होर्निल के मत में जिस तरह आर्य लोगों की कथ्य भाषायें अनार्य लोगों के मुख से उच्चारित होने के कारण जिस विकृत रूप को धारण कर पायी थीं वह पैशाची भाषा है आर वह कोई भी प्रादेशिक भाषा नहीं है, उस तरह आर्यों की कथ्य भाषायें भारत के आदिम-निवासी अनार्य लोगों की भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थीं वे ही भिन्न भिन्न अपभंश भाषायें हैं और ये महाराष्ट्री की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। डो. होर्निल

<sup>&</sup>quot;खोरीिण्यात्रों गावीत्रों", "गोगां वियालं" ( त्राचा २, ४, ५)।
"गागरगावीत्रों" ( विषा १, २—पत्र २६)।
"गोगोगां संगेल्लं" ( व्यवहारस्त्र, उ०४)।
"गोगांवी" ( प्राकृतलत्त्रण २, १६)। क्ष "गोगांदयः" ( हे० प्रा० २, १७४)।
श्याभोरादिगिरः काव्येष्वपभूंश इति स्मृताः।

शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदपभूंशतयोदितम" (१, ३६)।

के इस मत का सर ग्रियर्सन-प्रभृति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं। सर ग्रियर्सन के मत में भिन्न भिन्न प्राकृत भाषायें साहित्य और व्याकरण में नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचित्रित होने के कारण जिन नृतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी वे ही अपम्रंश हैं। ये अपम्रंश-भाषायें ख़िस्तीय पञ्चम शताब्दी के वहुत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती थीं, क्योंकि चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में और कालिदास की विक्रमोर्वशों में इसके निदर्शन पाये जाने के कारण यह निश्चित है कि ख़िस्तीय पञ्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लगी थीं। ये अपम्रंश-भाषायें प्रायः दशम शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषायें थीं। इसके वाद फिर जन-साधारण में अप्रचलित होने से जिन नृतन कथ्य भाषाओं को उत्पत्ति हुई वे हो हिन्दी, वंगला, गूजराती वगैरेः आधुनिक आर्य कथ्य भाषायें हैं। इनका उत्पत्ति-समय ख़िस्त की नववीं या दशवीं शताब्दी है। सुतरां, अपभ्रंश-भाषायें ख़िस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्व से ले कर नववीं या दशवीं शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाओं के रूप में प्रचलित थीं। इन अपमृंश-भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषायें हैं जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में इन अपमृंशों की उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रचलित थीं।

भेद । अपभू श के बहूत भेद हैं, प्राकृतचिन्द्रका में इसके ये सताईस भेद वताये गये हैं :—
"व्राचडो लाटवेदभीवुपनागरनागरो । वावरावन्त्यपाञ्चालटाक्कमालवकैकया: ॥
गीडोढ्हैवपाश्चत्यपाणड्यकीन्तलसैंहला; । कालिङ्गयप्राच्यकाणीटकाञ्च्यद्राविडगीर्जरा: ॥
श्वाभीरो मध्यदेशीय: सूच्मभेदच्यस्थिता: । सप्तविंशत्यपभू शा वैतालादिप्रभेदत: ॥

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचिन्द्रका से सताईस अपभृंशों के जो लक्षण और उदाहरण उद्धृत किये हैं के वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट हैं कि खुद मार्कडेय ने भी इनको सूक्ष्म कह कर नगण्य वताये हैं और इनका पृथग् पृथग् लक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपभृंशों का नगगर, ब्राचड और उपनागर इन तीन प्रधान मेदों में ही अन्तर्भाव माना है §। परन्तु यह वात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह सिद्ध है कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति-स्थान भिन्न भिन्न प्रदेश है और जिनकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न प्रदेश की मिन्न भिन्न प्राकृत भाषायें हैं तब वे अपभृंश भाषायें भी भिन्न भिन्न ही हो सकती हैं और उन सब का समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता। वास्तव में वात यह है कि वे सभी अपभृंश भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य में निबद्ध न होने के कारण उन सब के निद्ध्न ही उपलब्ध नहीं हो सकते थे। इसीसे प्राकृतचिन्द्रकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये हैं और न तो उदाहरण ही अधिक दे सके हैं। यही कारण है कि मार्कण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपभृंश भाषाओं के साहित्य-निबद्ध होने से निद्द्र्यन पाये जाते हैं उनके लक्षण और उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने केवल अपभृंश के सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने अपभृंश के तीन विशेष नामों से दिये हैं। आचार्य

अब्बीयसाहित्यपरिषत्-पित्रका, १३१७।

<sup>्</sup>र "टाक्कं टक्कभाषानागरोपनागरादिस्योऽवधारणीयम्। तुबहुला मालवी। वाडीबहुला पाञ्चाली। उल्लाप्राया वैदर्भी। संबोधनाट्या लाटी। ईकारोकारबहुला छोटी। सवीप्सा कैंकेयी। समासाट्या गोडी। डकारबहुला कीन्तली। एकारिणी च पाण्ट्या। युक्ताट्या सैंहली। हिंयुक्ता कालिङ्की। प्राच्या तद्देशीयभाषाट्या। ज(भ)द्वादिबहुलाऽऽभीरी। वर्णाविपर्ययात् कार्णाटी। मध्यदेशीया तद्देशीयाट्या। संस्कृताट्या च गोर्जरी। चकारात् पूर्वोक्तटक्कभाषाग्रहणाम्। रत(ल)हमां व्यत्ययेन पाश्चात्या। रेफव्यत्ययेन द्राविडी। दकारबहुला वैतालिकी। एछोबहुला काञ्ची। शेषा देशभाषाविभेदात्।"

९ ''नागरो ब्राचडश्चोपनागरश्चेति ते त्रयः। म्रपभ्रंशाः, परे सूच्त्मभेदत्वान्न पृथङ् मताः'' ( प्रा० स० पृष्ठ ३ )। ''ग्रन्येषामपभू शानामेष्वेषान्तर्भावः'' ( प्रा० स० पृष्ठ १२२ )।

हैमचन्द्र ने 'अपभू'श' इस सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने 'नागरापभू'श' इस विशेष नाम से जो लक्षण और उदाहरण दिये हैं वे राजस्थानी-अपभू'श या राजपूताना तथा गूजरात प्रदेश के अपभू'श से ही संवन्ध रखते हैं। ब्राचडापभू'श के नाम से सिन्धप्रदेश के अपभू'श के लक्षण और उदाहरण मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में दिये हैं, और उपनागर-अपभू'श का कोई लक्षण न देकर केवल नागर और बाचड के मिश्रण को 'उपनागर अपभू'श' कहा है। इसके सिवा सौरसेनी-अपभू'श के निदर्शन मध्यदेश के अपभू'श में पाये जाते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा महाराष्ट्रो, अर्धमागधी, मागधी और पेशाची भाषाओं के जो अपभू'श थे उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से कोई निदर्शन भी नहीं पाये जाते हैं।

भिन्न भिन्न अपभूंश भाषा का उत्पत्ति-स्थान भी भारतवर्ष का भिन्न भिन्न प्रदेश हैं। रहट ने और वाग्भट ने अपने अपने अलङ्कार-प्रनथ में यह वात संक्षेप में अथव स्पष्ट रूप उत्पत्ति-स्थान।

में इस तरह कही है:—

"पण्ठोऽन भ्रिमेदां देशनिशेपादपभृंशः" ( कान्यालङ्कार २, १२ ), "प्रापभृंशस्तु यच्छुद्ध तत्तद्देशेषु भाषितम्" ( वाग्भटालङ्कार २, ३ )।

' ख़िस्त की पञ्चम शताब्दों के पूर्व से छेकर दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के भिन्न भिन्न प्रदेश में कथ्य भाषाओं के रूप में प्रचित्रत जिस जिस अपभूंश भाषा से भिन्न भिन्न प्रदेश की जो जो आधुनिक आर्य कथ्य भाषा (Modern Vernacular) उत्पन्न हुई असका विवरण यों हैं:—

महाराष्ट्री-अपभृंश से मराठी और कोंकणी भाषा।

मागधी-अपभृंश को पूर्व शाखा से वंगला, उडिया और आसामी भाषा।

मागधी-अपभृंश की विहारी शाखा से मैथिली, मगही और भोजपुरिया।

अर्धमागधी-अपभृंश से पूर्वीय हिन्दी भाषायें अर्थात् अवधी, ववेली और छत्तीसगढी।

सौरसेनी-अपभृंश से बुन्देली, कनौजी, वजभाषा, वागरू, हिन्दी या उर्दू ये पाख्यात्य हिन्दी भाषायें।

नागर-अपभृंश से राजस्थानी, मालवी, मेवाडी, जयपुरी, मारवाडी तथा गूजराती भाषा।

पालि से सिहली और मालदीवन।

टाक्की अथवा ढाक्की से लहण्डी या पिंधमीय पंजावी।

टाक्की-अपभृंश (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पंजावी।

वावड-अपभृंश से सिन्धो भाषा।

पैशावी-अपभृंश से काश्मीरी भाषा।

लक्षा । नागर-अवभूश के प्रधान प्रधान छक्षण ये हैं :--

## वर्ण-परिवर्तन।

- १। भिन्न भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न भिन्न स्वर होते हैं; यथा—कृत्य=कच, काच; वचन=वेण, वीण; वाहु=वाह, वाहा, वाहु; पृष्ठ=पट्ठि, पिट्ठि, पुट्ठि; तृण=तण,तिणा, तृण; सुकृत=सुकिद, सुकृद; लेखा=लिह, लीह, लेह।
- २। खरों के मध्यवतीं अनंयुक्त के, ख, त, थ, प और फ के स्थान में प्राय: क्रमशः ग, च, द, ध, व और भ होता है; यथा—विच्छेदकर=विच्छ।हगर; मुख=सुघ, कथित=कधिद, शपथ=सवध, सफल=सभल।
- ३। अनादि और असंयुक्त म के स्थान में चैकिल्पिक सानुनासिक व होता है, यथा—कमल=कवँल, कमल; भूमर=भवँर, भमर।

- ध। संयोग में परवर्ती र का विकल्प से लोप होता है; यथा—प्रिय=पिय, प्रिय; चन्द्र=चन्द, चन्द्र।
- ५। कहीं कहीं संयोग के परवर्ती य का विकल्प से र होता है, जैसे—व्यास = मास, वास; व्याकरण = मागरण, वागरण।
- ई। महाराष्ट्री में जहाँ मह होता है वहाँ अपभूश में म्म और मह दोनों होते हैं, यथा—ग्रीष्म=गिम्म, गिम्ह; श्लेष्म=सिम्भ, सिम्ह।

#### नाम-विभक्ति।

- १। विभक्ति के प्रसङ्ग में हस्य स्वर का दीर्घ और दीर्घ का हस्य प्रायः होता है, यथा—श्यामलः=सामला, खङ्गाः=लग्ग; दृष्टिः=दिर्दि, पुत्री=पुत्ति।
- २। साधारणतः सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वे नीचे दिये जाते हैं। लिंग-भेद में और शब्द-भेद में अनेक विशेष प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये गये हैं।

|          | एकवचन ।      |   | वहुवचन |
|----------|--------------|---|--------|
| प्रथमा   | उ, हो        |   | 9      |
| द्वितीया | ***          |   | 6      |
| तृतीया   | Ų            |   | हिं    |
| नतुर्थी  | मु, हो, स्मु |   | €, •   |
| पञ्चमी   | દે, દુ       | • | Ę      |
| पण्डी    | सु, हो, म्सु |   | €, 10  |
| सप्तमी   | इ, हि        |   | र्हि   |

#### आख्यात-विभक्ति।

|     |       | एकवचन । | यहुवचन ।    |
|-----|-------|---------|-------------|
| १ । | १ पु० | उं      | est.        |
|     | २ पु० | हि      | <b>1</b> 50 |
|     | ३ पु० | इ, ए    | हिं         |

- २। मध्यम पुरुष के एकत्रवन में आजार्थ में इ, उ और ए होते हैं, यथा—कुर =करि, कर, करे।
- ३। भदिप्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में स आगम होता है—यथा—भविष्यति = होसई।

#### शृद्रत ।

- १। तन्य-प्रत्यय के स्थान में इएन्यडं, एन्यडं और एवा होता है, यथा—कर्तन्य=करिएन्यडं, करेन्यड, करेवा।
- रे। त्वा के स्थान में इ, इड, इवि, श्रवि, एपिए, एपिएए, एपिएए, एविस होते हैं, यथा—कृत्या = करि, करिड, करिबि, करिबि, करेपिए, करेपिएए, करेपिएए, करेपिएए।
- 3 । तुम्-प्रत्यय की जगह एवं, अगा, अगाहं, अगाहं, एविप, एविपा, एवि, एविगा होते हैं, यथा—कर्तुम् = करेवं, करणा, करणाहं, करणाहं, करेविपा, करेवि, करेविया।
- शालाद्यर्थक तृ-प्रत्यय के स्थान में अगाब होता है, जैसे—कर्तृ =करणाब, मारियतृ =मारिणाब ।

## तद्धित ।

१। त्व और ता के स्थान में प्या होता है, यथा—देवत्व = देवप्परा, महत्त्व = वडुप्परा।

हम पहले यह कह आये हैं कि चैदिक और लौकिक संस्कृत के शब्दों के साथ तुल्ला करने पर
जिस प्राकृत भाषा में वर्ण-लोप-प्रभृति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, वह
अपभ्रंशों का भिन्न स्रावर्श उतली हो परचर्ती काल में उत्पन्न मानो जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार,
में गठन। हम देखते हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में व्यञ्जनों का लोप चर्वापेक्षा अधिक है,
इससे वह अन्यान्य प्राकृत-भाषाओं के पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। परन्तु अपभृंश में उक्त नियम का व्यत्यय देखने में आता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों की अपभृंश-भाषायें यद्यिष महाराष्ट्री के वाद ही उत्पन्न हुई हैं तथापि महाराष्ट्री में जो व्यञ्जन-वर्ण-लोप देखा जाता है, अपभृंश में उसकी अपेक्षा अधिक नहीं, विक्त कम ही वर्ण-लोप पाया जाता है और मु स्वर तथा संयुक्त रकार भी विद्यमान है। इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि वर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत में अपनी चरम सीमा को पहुँ च कर उसको (महाराष्ट्री को) अम्थि-हीन मास-पिण्ड की तरह स्वरवहुल आकार में परिणत कर दिया। अपभृंश में उसीकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, और प्राचीन स्वर एवं व्यञ्जनों को फिर स्थान दे कर भाषा को भिन्न आदर्श में गठित करने की चेष्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल ल है कि पिछले समय में संस्कृत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आर्थ कथ्य भाषायें उत्पन्न हुई हैं।

## प्राकृत पर संस्कृत का प्रभाव।

जैन और वौद्धों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में धर्मीपदेश को लिए- विद्य करने की प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दो नयी साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, वे जैन सूत्रों की अर्घमागधी और वौद्ध धर्म-प्रन्थ की पालि भाषा हैं। परन्तु ये दो साहित्य-भाषायें और अन्यान्य समस्त प्राकृत-भाषायें संस्कृत के प्रभाव को उद्दलंघन नहीं कर सकी हैं। इस बात का एक प्रमाण तो यह है कि इन समस्त प्राकृत-भाषाओं में संस्कृत-भाषा के अनेक शब्द अविकल रूप में गृहीत हुए हैं। ये शब्द तत्सम कहे जाते हैं। यद्यपि इन तत्सम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राकृत-भाषाओं से हो संस्कृत में स्थान और रक्षण पाया था, तो भी यह स्वीकार करना ही होगा कि ये सब शब्द परवर्ती काल की प्राकृत-भाषाओं में जो अपरिवर्तित रूप में व्यवहृत होते थे वह संस्कृत-साहित्य का ही प्रभाव था।

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के ही प्रभाव से वौद्धों में एक मिश्र-भाषा उत्पन्न हुई थी। महायान- वौद्धों के महावैपुल्यसूत्र-नामक कितप्य सूत्र प्रन्थ हैं। लिलतिविस्तर, सद्धर्म-गाथा-भाषा। पुण्डरीक, चन्द्रप्रदीपसूत्र प्रभृति इसके अन्तर्गत हैं। इन प्रन्थों की भाषा में अधिकांश शब्द तो संस्कृत के हैं ही, अनेक प्राकृत-शब्दों के आगे भी संस्कृत की विभक्ति लगाकर उनको भी संस्कृत के अनुरूप किये गये हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को 'गाथा' नाम दिया है। परन्तु यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि इसका यह 'गाथा' नाम असंगत है, क्योंकि यह संस्कृत-मिश्रित प्राकृत का प्रयोग उक्त प्रन्थों के केवल पद्यांशों में ही नहीं, विक्त गद्यांश में भी देखा जाता है। इससे इन प्रन्थों की भाषा को 'गाथा' न कह कर 'गाकृत-मिश्र संस्कृत' या 'संस्कृत-मिश्र प्राकृत' अथवा संक्षेप में 'मिश्र-' भाषा' ही कहना उचित है।

डो. वर्नफ और डो. राजेन्द्रलाल मित्र का मत है कि 'संस्कृत-भाषा क्रमशः परिवर्तित होती हुई प्रथम गाथा-भाषा के रूप में और वाद में पालि-भाषा के आकार में परिणत हुई है। इस तरह गाथा-भाषा संस्कृत और पालि की मध्यवर्ती होने के कारण इन दोनों के (संस्कृत और पालि के) लक्षणों से आक्रान्त है।' • यह सिद्धान्त सर्वथा भ्रान्त है, क्योंकि हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्कृत-भाषा कमशः परिवर्तित होकर पालि-भाषा में परिणत नहीं हुई है, किन्तु पालि-भाषा वैदिक-युग की एक प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। और, गाथा-भाषा पालि-भाषा के पहले प्रचलित न थी, क्योंकि गाथा-भाषा के समस्त ग्रन्थों का रचना-काल ख़िस्त-पूर्व दो सौ वर्षों से लेकर ख़िस्त की तृतीय शताब्दी पर्यन्त का है, इससे गाथा-भाषा वहुत तो पालि-भाषा की समकालोन हो सकतो है, न कि पालि-भाषा की पूर्वावस्था। यह भाषा संस्कृत के प्रभाव को कायम रख कर विभिन्न प्राकृत-भाषाओं के मिश्रण से वनी है, इसमें संदेह नहीं है। यहो कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोप में स्थान नहीं दिया गया है।

गाथा-भाषा का थोड़ा नमूना लिलतविस्तर से यहां उद्दधृत किया जाता है :---

"अध्रुवं तिभवं शरदभ्रतिमं, नटरङ्गसमा जिंग जिन्म च्युति । गिरिनद्यसमं स्रिधुशीधजवं, वजतायु जगे यथ विद्यु नभे ॥ १॥" "उदकचन्द्रसमा इमि कामगुष्णाः, प्रतिविम्ब इवा गिरिघोष यथा । प्रतिभाससमा नटरङ्गसमास्तय स्वप्रसमा विदितार्थजनैः ॥ १॥" ( पृष्ठ २०४, २०६ ) ।

बुद्धदेव और उसके सारिथ की आपस में वातचीत:-

"एषो हि देव पुरुषो जरयाभिभूतः, ज्ञीगोिन्द्रियः सुदुःखितो वलवीर्यहीनः । बन्धुजनेन परिभूत अनाथभूतः, कार्यासमर्थ अपविद्ध वनेव दारु ॥ कुलधर्म एष अयमस्य हि त्वं भगािहि, अथवािप सर्वजगतोऽस्य इयं हावस्था । शीघं भगािहि वचनं यथभूतमेतत् , श्रुत्वा तथार्थमिह योिन संचिन्तियिष्ये ॥ नैतस्य देव कुलधर्म न राष्ट्रधर्मः, सर्वे जगस्य जर यौवन धर्षयाित । तुभ्यंिप मातृिपतृवान्धवज्ञातिसंघो, जरया अमुक्तं निह अन्यगतिर्जनस्य ॥ धिक् सारथे अबुधवालजनस्य बुद्धिर्यद् यौवनेन मदमत्त जरां न पश्ये । आवर्तयस्विह रथं पुनरहं प्रवेच्ये, किं महा क्रीडरितिमिर्जरया श्रितस्य ॥"

# संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव।

पहले जो यह कहा जा चुका है कि वैदिक काल के मध्यदेश-प्रचलित प्राफ्टत से ही वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुआ है और वह साहित्य और व्याकरण के द्वारा क्रमश: मार्जित और नियन्त्रित होकर अन्त में लौकिक संस्कृत में परिणत हुआ है; एवं प्राफ्टत के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द संस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्तर के प्राफ्टत से ही संस्कृत में और द्वितीय स्तर के प्राफ्टत में आये हैं; प्राफ्टत के अन्तर्गत तद्भव शब्द भी संस्कृत से प्राकृत में गृहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राफ्टत से ही क्रमशः परिवर्तित होकर परवर्ती काल के प्राकृत में स्थान पाये हैं और संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द संस्कृत में अपरिवर्तित रूप में ही रह गये हैं; इसी तरह प्राकृत के अधिकांश देशो-शब्द भी वैदिक काल के मध्यदेश-भिन्न अन्यान्य प्रदेशों के आर्य-उपनिवेशों की प्राकृत-भाषाओं से ही वाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हैं; इससे उन्होंने (देशीशब्दों ने) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न वैदिक और लौकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है। इस पर से यह सहज ही समभा जा सकता है कि प्राकृत ही संस्कृत भाषा का मूल है।

अव इस जगह हम यह वताना चाहते हैं कि प्राकृत से न केवल वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषायें उत्पन्न ही हुई हैं, विक्त संस्कृत ने मृत होकर साहित्य-भाषा में परिणत होने पर भी अपनी अंग-पुष्टि के लिए प्राकृत से ही अनेक शब्दों का संग्रह किया है। ऋग्वेद आदि में प्रयुक्त वंक (वक्र), वह (वधू), मेह (मेघ), पुराण (पुरातन), तितड (चालनी), उच्छेक (उत्सेक), प्रभृति शब्द और लौकिक संस्कृत में प्रचलित तितड (चालनी), आवृत्त (भिगनीपित), खुर (ज़ुर), गोखुर (गोजुर), गुग्गुलु (गुल्गुलु), छुरिका (जुरिका), अच्छ (भृज्ञ), कच्छ (कज्ञ), पियाल (प्रियाल), गलल (गएड), चन्दिर (चन्द्र), इन्दिर (इन्द्र), शिथिल (श्लिथ), मरन्द (मकरन्द), किसल (किसलय), हाला (सुराविशेष), हैवाक (श्लिसन), दाला (दंण्ट्रा), खिडिकिकका (लवुद्वार, भाषा में खिड़की), जारुज (जरायुज), पुराण (पुरातन), वगैर: शब्द प्राकृत से ही अविकल रूप में गृहीत हुए हैं और मारिप (मार्प), जहिष्यसि (हास्यित), बूमि (अवीम), निकृत्तन (निकर्तन), लट्टम (सुन्दर), प्रभृति प्राकृत के ही मूल शब्द मार्जित कर संस्कृत में लिये गये हैं।

# प्राकृत-भाषायों का उत्कर्ष।

कोई भी कथ्य भाषा क्यों न हो, वह सर्वदा ही परिवर्तन-शीछ होती है। साहित्य और व्याकरण उसकी नियम के वन्यन में जकड कर गित-होन और अपिर्वर्तनीय करते हैं। उसका फळ यह होता है कि साहित्य की भाषा कमशः कथ्य भाषा से भिन्न हो जाती है और जन-साधारण में अप्रचिछत होकर मृत-भाषा में परिणत होतो है। साहित्य की हरकोई भाषा एक समय की कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है और यह जब मृत-भाषा में परिणत होतो है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की मृत्य होतो है। इस तरह एक समय की कथ्य भाषा से किर एक नयी साहित्य की भाषा की मृत्य होतो है। इस तरह एक समय की कथ्य भाषा से हो वैदिक और छौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी और वह साधारण के पक्ष में दुर्योध होने पर अर्धमागधी, पाछ आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया था। ये सब प्राकृत-भाषायों भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्योध हो जाने पर संस्कृत की तरह मृत-भाषा में परिणत हो गई और भिन्न भिन्न प्रदेश की अपभंश-भाषायों साहित्य-भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने छगीं। अपभू श-भाषायों भी जब दुर्योध होकर मृत-भाषाओं में परिणत हो चछी तब हिन्दी, वंगळा, गृजराती, मराठी प्रभृति आधुनिक आर्य कथ्य भाषायें साहित्य की भाषाओं के रूप में गृहीत हुई हैं। उक्त समस्त कथ्य भाषायें उस उस युग को साहित्य की मृत-भाषाओं की तुळना में अवश्य ऐसे कतियय उत्कर्यों से विशिष्ट होनी चाहिएँ जिनकी बदौळत ही ये उस उस समय की मृत-भाषाओं को साहित्य के सिहासन से च्युत कर उस सिहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं। अब यहाँ हमें यह जानना जकरी है कि ये उत्कर्ष कीन थे?

हरकोई भाषा का सर्व-प्रथम उद्देश्य होता है अर्थ-प्रकाश। इसिलए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट रूप से और जितने अल्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश किया जाय वह उतनी ही उत्हर्ण्ड भाषा मानी जाती है। इन दो कारणों के वश होकर हो भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधित होता है और भिन्न भिन्न काल में भिन्त भिन्न कथ्य-भाषाओं से नयी नयी साहित्य-भाषाओं की उत्पत्ति होती है। वैदिक संस्कृत कमशः छुप्त होकर लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति उक्त हो कारणों से हो हुई थी। वैदिक शब्द-समृह अप्रचलित होने पर उसके अनावश्यक प्रकृति और प्रत्ययों को बाद देकर जो सहज ही समक्त में आ सके बेसी प्रकृति और प्रत्ययों का संग्रह कर वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत को उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत-भाषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से अप्रचलिन होकर जब दु:ख-बोध्य हो ऊठे तब उस समय की कथ्य भाषाओं से हो स्पण्डार्थक, सुखोच्चारण-योग्य, मधुर और कोमल प्रकृति-प्रत्ययों का संग्रह कर संस्कृत के अनावश्यक, दुवोंध, कण्डोच्चारणीय, कठोर अर्थर प्रकृति-प्रत्यय-सन्धि-समासोंका वर्जन कर अर्थमागधी, पाली और अन्यान्य प्राकृत-भाषायें साहित्य-भाषाओं के स्प्र में व्यवहत होने लगीं। यदि इन सब नूतन साहित्य-भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा अर्थ-प्रकाश

की अधिक शक्ति, अल्प आयास से और सुख से उच्चारण-योग्यता प्रभृति गुण न होते तो ये कमें भी संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होतीं। काल-क्रम से ये सव प्राकृत-साहित्य-भाषायें भी जव व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचितत और जन-साधारण में दुर्वोध हो चलीं तव उस समय प्रचलित प्रादेशिक अपभू श-भाषाओं ने इनको हटाकर साहित्य-भाषाओं का स्थान अपने अधिकार में किया। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि साहित्य की प्राकृत-भाषाओं की अपेक्षा इन अपभुंश-भाषाओं में वह कौनसा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्य-भाषाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सर्की ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी गुण चरम सोमा में पहुँच जाने पर फिर वह गुण ही नहीं रहने पाता, वह दोप में परिणत हो जाता है। संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इनमें संस्कृत के कर्कश और कप्टोच्चारणीय असंयुक्त और संयुक्त व्यञ्जन वर्णों के स्थान में सव कोमल और सुखोच्चारणीय वर्ण व्यवहृत होते थे। किन्तु इस गुण की भो सोमा है, महाराष्ट्री-प्राकृत में यह गुण सीमा का अतिकम कर गया, यहाँतक कि संस्कृत के अनेक व्यञ्जनों का एकदम ही छोप कर उनके स्थान में स्वर-वर्णी की परम्परा-द्वारा समस्त शब्द गठित होने लगे। इससे इन शब्दों के उच्चारण सुख-साध्य होने के बदले अधिकतर कप्ट-साध्य हुए, क्योंकि बीच बोच में व्यञ्जन-वर्णी से व्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण करना कष्टकर होता है। इस तरह प्राकृत-भाषा महाराष्ट्री-प्राकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में उपनोत हुई तबसे ही इसका पतन अनिवार्य हो उठा। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप अपभ'श-भाषाओं में नृतन व्यञ्जन-वर्ण विठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हुई। इसका फल यह हुआ कि प्रादेशिक अपम्'रा-भाषायें साहित्य को भाषाओं के रूप में उन्नीत हुई । आधुनिक प्रादेशिक आर्य-भाषायें भी प्राकृत-भाषाओं के उस दोष का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन संस्कृत शब्दों को ब्रहण कर अपभृशों के स्थान को अपने अधिकार में करके नवीन साहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुई हैं। आधुनिक आर्य-भाषाओं में पूर्व-वर्ती प्राकृतों और अपभृंशों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि इन्होंने शब्दों के संवन्ध्र में प्राकृत और संस्कृत को मिश्रित कर उभय के गुणों का एक सुन्दर सामञ्जस्य किया है। इनके तद्भव और देश्य शब्दों में प्राकृत की कोमलता और मधुरता है और तत्सम शब्दों में संस्कृत की ओजस्विता। आधुनिक आर्थ-भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कृत और प्राकृतों के अनावश्यक लिंग, वचन और विभक्तिओं के मेदों का वर्जन कर, उनके वदले भिन्न भिन्न स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा लिंग, वचन और विभिवतओं के भेदों को प्रकाशित कर और संस्कृत तथा प्राकृतों के विभिवत-वहल स्वभाव का परित्याग कर विश्लेषण-शील-भाषा में परिणत हुई हैं। इस तरह इन भाषाओं ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में प्रकाशित करने का मार्ग-प्रदर्शन किया है। उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आर्य-भाषाओं ने वैदिक, संस्कृत, प्राकृत और अपभूंश इन सब साहित्य-भाषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है।

संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में जो उत्कर्ष—गुण—ऊपर वताये हैं वे अनेक प्राचीन प्रन्थकारों ने पहले हो प्रदर्शित किये हैं। उनके ग्रन्थों से, प्राकृत के उत्कर्ष के संवन्ध्र में, कुछ वचन यहाँ पर उद्धृत किये जाते हैं:—

\* ''ग्रमिग्रं पाउग्र-कव्यं पढिउं सोउं च ने या त्रायांति।

कामस्स तत्त-तत्तिं कुर्णाति, ते कह या लज्जिति १॥ (हाल की गाथासप्तराती १, २)।

अर्थात् जो लोग अमृतोपम प्राकृत-काव्य को न तो पढ़ना जानते हैं और न सुनना जानते हैं अथच काम-तत्त्व की आलोचना करते हैं उनको शरम क्यों नहो आती ?

श्रमृतं प्राकृतकाव्यं पठितुं श्रोतुं च ये न जानन्ति । कामस्य तत्त्वाचन्तां कुर्वन्ति, ते कथं न लजन्ते ?।।

ः "उम्मिल्लाइ लायगणं पयय-च्छायाए सक्कय-वयागां।

सक्कय-सक्कारक्किरिसगोगा पययस्सवि पहावो ॥" (वाक्पितराज का गउडवही ६५)।

संस्कृत शब्दों का लावण्य प्राकृत की छाया से हो व्यक्त होता है; संस्कृत-भाषा के उत्कृष्ट संस्कार में भी प्राकृत का प्रभाव व्यक्त होता है।

ी "रावमत्य-दंसगां संनिवेस-सिसिरात्रो वंध-रिद्धीत्रो ।

श्रविरलमिगामो श्राभुवगा-वंधमिह गावर पययम्मि ॥'' ( गउडवहो ७२ )। सृष्टि के प्रारम्भ से स्टेकर आज तक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दर्शन और सुन्दर

रचना वाली प्रवन्ध-संपत्ति कहीं भो है तो वह केवल प्राफ़्त में ही।

\$\psi\$ "हरिस-विसेसो वियसावस्रो य मउलावस्रो य स्रच्छीण।

इह वहि-हुत्तो भ्रंतो-मुहो य हिययस्स विष्फुरइ॥" (गउडवहो ७४)।

प्राकृत-काव्य पढ़ने के समय हृद्य के भीतर और वाहर एक ऐसा अभूत-पूर्व हर्ष होता है कि जिससे दोनों आँखें एक हो साथ विकसित और मुद्रित होती हैं।

§ ''परुसो सक्कन्न-वंधो पाउअ-वंधोवि होइ सुउमारो।

पुरिस-महिलाणं जेन्ति अमिहंतरं तेन्ति अमिमाणं।।" (राजशेखर की कर्पूरमञ्जरी, अङ्क १)।

संस्कृत-भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और महिला में जितना अन्तर है, इन दो भाषाओं में भी उतना हो प्रभेद है॥

"गिरः अन्या दिन्याः प्रकृतिमधुरः प्राकृतगिरः

सुभव्योऽपभ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम्।" (राजशेखर का बालरामायण १, ११)

संस्कृत-भाषा सुनने योग्य है. प्राकृत भाषा स्वभाव-मधुर है, अपभ्रंश-भाषा भन्य है और पैशाची-भाषा की रचना रस-पूर्ण है।

सामान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समभ नहीं पाते हैं। इसलिए यह ग्रन्थ उस प्राकृत-भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुख-बोध्य है।

गृढार्थक देशी-शब्दों से रहित ओर सुललित पदों में रचा हुआ सुन्दर प्राकृत-काव्य किसके हृद्य को सुखी नहीं करता ?

> "÷ उज्भउ सक्कय-कव्यं सक्कय-कव्यं च निम्मियं जेगा। ं वंस-हरं व पलित्तं तहयडतदृत्तगां कुगाइ ॥"

> > ( वजालग्ग(?) से घ्यपभ्रं शकाव्यतयी की प्रस्ता॰ पृष्ठ ७६ में उद्घृत )

- उनमीलित लावर्यं प्राकृतच्छायया संस्कृतपदानाम् । संस्कृतसंस्कारोत्कर्पस्ने प्राकृतस्यापि प्रभाव ॥
- ा नवमार्थदर्शनं संनिवेशशिशिरा वन्धद्धय:। श्रविरत्निमदमामुवनवन्धमिह केवलं प्राकृते ॥
- : हर्पविशेषो विकासको मुकुलीकारकश्चाच्ग्गोः। इह वहिर्मुखोऽन्तर्मुखश्च हृदयस्य विस्फुरति॥
- 🖇 परुपः संस्कृतवन्धः प्राकृतवन्धस्तु भवति सुकुमारः । पुरुपमहिलयोर्यावदिहान्तरं तावदनयोः ॥
- संस्कृतकाव्यस्यार्थं येन न जानित मन्दबुद्धयः । सर्वेषामिष सुखर्वाधं तेनेदं प्राकृतं रिचतम् ॥
   गुटार्थदेशीरिहतं सुललितवर्णेंविरिचतं रम्यम् । प्राकृतकाव्यं लोके कस्य न हृद्यं सुखयित १ ॥
- ÷ उज्भयतां संस्कृतकाव्यं संस्कृतकाव्यं च निर्मितं येन । वंशगृहमिव प्रदीप्तं तडतडतहृत्वं करोति ॥

संस्कृत-काव्य को छोड़ो और जिसने संस्कृत-काव्य को रचना की है उसका भी नाम मत लो, क्योंकि वह ( संस्कृत ) जलते हुए वास के घर की तरह 'तड तड तह' आवाज करता है— श्रुतिकटु लगता है।

"\* पाइय-कव्वम्मि रसो जो जायइ तह व छ्रेय-भिर्णाएहिं।

उययस्य य वासिय-सीयलस्य तिर्त्ति न वचामो ॥ लिलए महुरक्खरए जुनई-मण-वल्लहे स-सिंगारे।

संते पाइय-कन्ने को सक्कइ सक्कयं पढिउं १॥" ( जयनल्लम का वजालग्ग, पृष्ठ ६ )

प्राकृत-भाषा की कविता में और विदग्ध के वचनों में जो रस आता है उससे, वासी और शीतल जल की तरह, तृप्ति नहीं होती है—मन कभी अवता नहीं है—उत्कण्ठा निरन्तर वनो ही रहती है।

जब सुन्दर, मधुर, श्टङ्गार-रस-पूर्ण और युवितओं को प्रिय ऐसा प्राकृत-काव्य मौजुद् है तव संस्कृत पढने को कौन जाता है ?

<sup>#</sup> प्राकृतकान्ये रसो यो जायते तथा वा छेकमिशातैः । उदकस्य च वाप्तितशीतलस्य तृष्तिं न वजामः ॥ अस्तिहे सधुराक्तरके युवतिजनवल्लमे सथुङ्कारे । सित प्राकृतकान्ये कः व्यक्तते संस्कृतं पठितुम् १ ॥

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## इस कोष में स्वीकृत पद्धति।

- १। प्रथम काले टाइपों में कम से प्राकृत शब्द, उसके बाद सादे टाइपों में उस प्राकृत शब्द के लिङ्ग आदि का संक्षिप्त निर्देश, उसके पश्चात् काले कोष्ठ (ब्राकेट) में काले टाइपों में प्राकृत शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द, उसके अनन्तर सादे टाइपों में हिन्दी भाषा में अर्थ और तदनन्तर सादे टाइपों में ब्राकेट में प्रमाण (रेफरेंस) का उल्लेख किया गया है।
- २। शन्दों का क्रम नागरी वर्ण-माला के अनुसार इस तरह रखा गया है;—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओं, अं, क, ख, ग आदि। इस तरह अनुस्वार के स्थान की गणाना संस्कृत-कोषों की तरह पर-सवर्ण अनुनासिक व्यञ्जन के स्थान में नै कर अन्तिम स्थर के बाद और प्रथम व्यञ्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि संस्कृत की तरह प्राकृत में अव्याकरण की दृष्टि से भी अनुस्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कहीं भी अनिवार्य नहीं है और प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों में प्रायः सर्वेत अनुस्वार का ही प्रयोग पाया जाता है।
- ३। प्राक्तत शब्द का प्रयाग विशेष रूप से आर्ष ( अर्धमागधी ) और महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में और सामान्य रूप से आर्ष से ले कर अपभ्रंश-भाषा तक के अर्थ में किया जाता है। प्रस्तुत कोष के 'प्राक्वत-शब्द-महार्णव' नाम में प्राक्वत-शब्द सामान्य अर्थ में ही एहीत है। इससे यहाँ पे आर्ष, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अशोक-शिलालिपि, देश्य, मागधी, पैशाची, चूिलकापैशाची तथा अपभृंश भाषाओं के शब्दों का संग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता और साहित्य की दृष्टि से इन सब भाषाओं में आर्ष और महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे इन दोनों के शब्द यहाँ पूर्ण रूप से लिये गये हैं और शौरसेनी आदि भाषाओं के प्रायः उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो या तो प्राक्तत ( आर्ष और महाराष्ट्री) से विशेष भेद रखते हैं अथवा जिनका प्राक्तत रूप नहीं पाया गया है, जैसे 'ध्येव', 'विध्व', 'संपादइत्तअ', 'संभावीश्रदि' वगैरः। इस भेद की पहिचान के लिए प्राकृत से इतर भाषा के शब्दों और आख्यात-कृदन्त के रूपों के आगे सादे टाइपों में कोष्ट में उस उस भाषा का संज्ञिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, जैसे क्ष '( शौ )'. '( मा )' इत्यादि। परन्तु सौरसेनी आदि में भी जो शब्द या रूप प्राकृत के ही समान है वहाँ ये भेद-दर्शक चिह्न नहीं दिये गये हैं।
  - (क) आर्ष और महाराष्ट्री से सौरसेनी आदि भाषाओं के जिन शब्दों में सामान्य (सर्व-शब्द-साधारण) भेद है उनको इस कोष में स्थान दे कर पुनरावृत्ति-द्वारा ग्रन्थ के कलेवर को विशेष बढ़ाना इसिलए उचित नहीं समक्ता गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत-भाषाओं के साधारण अभ्यासी से भी अज्ञात नहीं है और वह उपोद्धात में भी उस उस भाषा के लक्त्या-प्रसङ्ग में दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही ख्याल में आ सकता है।
  - (ख) ब्रार्ष ब्रोर महाराष्ट्री में भी परस्पर उल्लेखनीय भेद है। तिस पर भी यहाँ उनका भेद-निर्देश न करने का एक कारण तो यह है कि इन दोनों में इतर भाषात्रों से अपेक्षा-कृत समानता श्रिधिक है; दूसरा, प्रकृति की अपेक्षा प्रत्ययों में ही विशेष भेद है जो व्याकरण से संबन्ध रखता है, कोष से नहीं; तीसरा, जैन प्रन्थकारों ने महाराष्ट्री-ग्रन्थों में भी आर्ष प्राकृत के शब्दों का अविकल रूप में अधिक व्यवहार कर उनको महाराष्ट्री का रूप दे दिया है §।

देखो प्राकृतप्रकाश, सूल ४, १४; १७; हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण, सूल १,२५; ग्रीर प्राकृतसर्वस्य, सूल ४,२३ ग्रादि ।

<sup>ा</sup> प्राकृतसर्वस्व ( पृष्ठ १-३ ) आदि में इनसे अतिरिक्त और भी प्राच्या, शाकारी आदि अनेक उपभेद वताय गये हैं, जिनका समावेश यहाँ सौरसेनी आदि इन्हीं मुख्य भेदों में यथास्थान किया गया है।

<sup>😩</sup> इन संज्ञिप्त नामों का विवरण संकेत-सूची में देखिए।

<sup>§</sup> इसीसे डो. पिशल् श्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने श्रार्ष-भिन्न जैन प्राकृत-ग्रन्थों की भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है। देखो डो. पिशल् का शकुतव्याकरण् श्रीर डो. टेसेटोरी की उपदेशमाला की प्रस्तावना।

- ४। प्राकृत में यश्रुति वाला क नियम खूब ही अन्यवस्थित है। प्राकृत-प्रकाश, सेतुबन्ध, गाथासप्तराती और प्राकृतिपंगल आदि में इस नियम का एकदम अभाव है जब कि आर्ष, जैन महाराष्ट्री तथा गउडवहो-प्रभृति अन्थों में इस नियम का हद से ज्याद: आदर देखा जाता है; यहाँ तक कि एक ही शब्द में कहीं तो यश्रुति है और कहीं नहीं, जैसे 'पअ' और 'पय', 'लोच' और 'लोच'। इस कोष में ऐसे शब्दों की पुनराष्ट्रत्ति न कर कोई भी (यश्रुतिवाले 'य' से रहित या सहित) एक ही शब्द लिया गया है। इससे कम तथा इतर समान शब्द की तुलना की सुविधा के लिए आवश्यकतानुहप कहीं कहीं रेफरेंस वाले शब्द के 'अ' के स्थान में 'य' जी जगह 'अ' किया गया है।
- प्। ज्यापं ग्रन्थों में यश्रुतिवाले 'य' की तरह 'त' का प्रयोग भी वहूत हो पाया जाता है, जैसे 'श्रय' (श्रज) के स्थान में 'ग्रत', 'ग्रंईग्र' (श्रतीत ) की जगह 'ग्रतीय' श्रादि । ऐसे राव्दों की भी इस कीष में बहुधा पुनरावृत्ति न करके त-वर्जित राव्दों को ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है।
- ्। संयुक्त शन्दों को उनके क्रमिक स्थान में श्रालग न दे कर मूल (पूर्व भाग वाले) शन्द के भीतर ही उत्तर भाग वाले शन्द श्रकारादि कम से काले टाइपों में दिये गये हैं श्रीर उसके पूर्व ( ऊर्ध्व विन्दी ) का चिह्न दिया ए गया है। ऐसे शन्द का संस्कृत प्रतिशन्द भी काले टाइपों में विह्न दे कर दिये गये हैं। विशेष स्थानों में पाटकों की सुगमता के लिए संयुक्त शन्द उसके क्रमिक स्थान में श्रालग भी वतलाये गये हैं श्रीर उसके श्रार्थ तथा रेफरें से के लिए मूल शन्द में जहाँ वे दिये गये हैं, देखने की सूचना की गई है।
  - (क) इन संयुक्त शब्दों में जहाँ 'देखों °——' से जिस शब्द को देखने को कहा गया है वहाँ उस शब्द को उसी मूल शब्द के भीतर देखना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर।
- ७। त्त, त्तरा (त्व), न्त्रा, या (तल्), न्त्रर, यर, तराग (तर), न्त्रम, तम (तम) न्त्रादि सुगम न्त्रीर सर्वत-साधारगा प्रत्यय वाले शन्दों में प्रत्ययों को छोड़ कर केवल मूल शन्द ही यहाँ लिये गये हैं। परन्तु जहाँ में ऐसे प्रत्ययों में रूप न्त्रादि की विशेषता है वहाँ प्रत्यय-सहित शन्द भी लिये गये हैं।
- । धातुत्र्यों के सब रूप सादे टाइपों में श्रीर क़दन्तों के रूप काले टाइपों में धातु के भीतर दिये गये हैं।
  - (क) भाव तथा कर्म-कर्तरि रूपों का निर्देश भी धातु के भीतर 'कर्म-' से ही किया गया है।
  - (ख) भूत कृदन्त के रूप तथा अन्य आरूयात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप बहुधा अलग अलग अपने क्रमिक स्थान में दिये गये हैं।
- है। जिन संस्करणों से शब्द-संग्रह किया गया है उनमें रही हुई संपादन की या प्रेस की भूलों को सुधार कर शुद्ध गब्द ही यहाँ दिये गये हैं। पाठकों के ज्ञानार्थ साधारण भूलों को छोड़ कर विशेष भूल वाले पाठ रेफरेंस के उल्लेख के ख्रनन्तर-पूर्व में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गये हैं छोर भूल वाले भाग की शुद्धि कींस में '?' ( शङ्काचिह्न ) के बाद बतला दी गई है; जैसे देखो छोट्भ, बट्भ ख्रादि शब्द।
  - (क) जहाँ भिन्न भिन्न ग्रन्थों में या एक ही ग्रन्थ के भिन्न भिन्न स्थानों में या संस्करणों में एक ही राज्द के अनेक संदिग्ध रूप पाये गये हैं और जिनके शुद्ध रूप का निर्णय करना कठिन जान पड़ा है वहाँ पर ऐसे रूप वाले सब राज्द इस कोप में यथास्थान दिये गये हैं छोर नुलना के लिए ऐसे प्रत्येक राज्द के अन्त भाग में 'देखो—' लिख कर इतर रूप भी स्नाया गया है; जैसे देखो 'पुक्खलच्छिमय, पोक्खलच्छिलय'; 'पेसल, पेसलेस'; 'भयालि, स्वर्थालि' आदि राज्द।
- १०। एक ही ग्रन्थ के एक या भिन्न भिन्न संस्करणों के ग्रथवा भिन्न भिन्न ग्रन्थों के पाठ-भेदों के सभी शुद्ध शब्द इस कोप में यथाल्थान दिये गये हैं; जैसे—परिज्ञभुंसिय (:भगवतोस्व २५—पत १२३) ग्रोर परिभुंसिय

क हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण का स्त्र १, १८०।

- (भग २५ टी—पत्र ६२५); णिन्त्रिदेउज (भी. मा. का स्वकृताङ्क १, २, ३, १२) ग्रीर णिन्तिदेउज (ग्रा. स. का प्रश्रव्याकरण १, ५—पत्र ६१) ग्रीर पिनित्यरिक्ट (ग्रा. स. का प्रश्रव्याकरण १, ५—पत्र ६१) ग्रीर पिनित्यरिक्ट (ग्रामिधानराजेन्द्र का प्रश्रव्याकरण १, ५), सामकोट्ठ (समवायाङ्ग-स्त्र, पत्र १५३) ग्रीर सामिकुट्ट (ग्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति।
- ११। संस्कृत की तरह प्राकृत में भो कम से कम राब्द के आदि के 'व' तथा 'व' के विषय में गहरा मत-भेद है। एक ही राब्द कहीं वकारादि पाया जाता है तो कहीं वकारादि। जैसे भगवतीसून में 'वित्थ' है तो विपाकश्रुत में 'वित्थ' छपा है। इससे ऐसे राब्दों का दोनों स्थानों में न देकर जो 'व' या 'व' उचित जान पड़ा है उसी एक स्थल, में वह राब्द दिया गया है और उभय प्रकार के राब्दों के रेफरेंस भी वहाँ ही दिये गये हैं। हाँ, जहाँ दोनों अन्तरों के अस्तित्य का स्पष्ट स्प से उल्लेख पाया गया है वहाँ दोनों स्थलों में वह राब्द दिया गया है, जैसे 'वष्काउल' अगेर 'वष्काउल' अगादि।
- १२। लिङ्गादि-वोधक संचित्त राव्द प्राकृत राव्द से ही संवन्ध रखते हैं, संस्कृत-प्रतिशव्द से नहीं।
  - (क) जहाँ अर्थ-भेद में लिङ्ग आदि का भी भेद है वहाँ उस अर्थ के पूर्व में ही भिन्न लिङ्ग आदि का स्वक राज्द दे दिया गया है। जहाँ ऐसा भिन्न राज्द नहीं दिया है वहाँ उसके पूर्व के अर्थ या अर्थों के समान ही लिङ्ग आदि समस्ता चाहिए।
  - (ख) प्राक्त में लिङ्ग-विधि खून ही श्रानियमित है। प्राक्त के वैयाकरणों ने भी कुछ श्राति संक्षिप्त परन्तु गे न्यापक सूतों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन प्रन्थों में एक ही शब्द का जिस जिस लिङ्ग में प्रयोग जहाँ तक हमें दृष्टिगोचर हुआ है, उस उस लिङ्ग का निर्देश इस कीप में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिङ्ग में विशेष विलक्षणता पाई गई है वहाँ उस ग्रन्थ का श्र्यतरण भी दे दिया गया है।
  - (ग) जहाँ स्त्री-लिङ्ग का विशेष रूप पाया गया है वहाँ वह अधर्थ के बाद 'स्त्री--' निर्देश कर के 'रफरेंस के साथ दिया गया है।
  - (च) प्राकृत में अनेक प्रन्थों में अन्यय के बाद विभक्ति का भी प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे स्थानों में अन्यय-स्चक 'अ' के बाद प्रायः लिङ्ग-योधक राज्द भी दिया गया है; जैसे 'चला' के बाद 'अ स्त्री' = (अन्यय तथा स्त्रीलिङ्ग)।
- १३ | देश्य राज्दों के संस्कृत-प्रतिराज्द के स्थान में केवल देश्य का संचिप्त रूप 'दें' ही काले टाइपों में कोष्ठ में दिया गया है।
  - (क) जो धातु वास्तव में देश्य होने पर भी प्राकृत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्याकरणों में संस्कृत धातु के ध्यादेश कह कर तद्भव वतलाये गये हैं उनके संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में 'दें' न दे कर प्राचीन वैयाकरणों की मान्यता वतलाने के उद्देश से वे वे घ्यादेशि संस्कृत रूप ही दिये गये हैं। इससे संस्कृत से विलकुल विसदश रूप वाले इन देश्य धातुष्ठों को वास्तविक तद्भव सममते की भूल कोई न करे।
  - (ख) जो धातु तद्भव होने पर भी प्राकृत-व्याकरणों में उसको भ्रन्य धातु का भादेश वतलाया गया है उस धातु के व्याकरणा-प्रदर्शित भ्रादेशि संस्कृत रूप के वाद वास्तविक संस्कृत रूप भी दिखलाया गया है, यथा पैच्छ के [द्रश, प्र-) ईश्न ] आदि ।
  - (ग) प्राचीन ग्रन्थों में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर तद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है झौर प्राचीन मान्यता वतलाने के लिए संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' भी दिया गया है।

(व) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसकी तद्भव वतलाते हुए उसके जो परिमार्जित—हिल हाल कर वनावे हुए संस्कृत—रूप भ्रापने ग्रन्थों में दिये हैं, परन्तु जो संस्कृत-कोणों में नहीं पाये जाते हैं, ऐसे संस्कृत-प्रतिरूपों को यहाँ स्थान न देते हुए केवल 'टे' ही दिया गया है।

( इ ) जा संबद दिश्य रूप से संदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' भी दिया गया है।

१४। प्राचीन व्याख्याकारों ने दिये हुए संस्कृत-प्रतिशब्द से भी जो अधिक समानता वाला संस्कृत प्रतिशब्द है वही यहाँ पर दिया गया है, जैसे 'यहािग्राय' के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्नािप्त' के वदले 'स्नािनत'।

१५। अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रत्येक अर्थ १, २, ३ आदि अंकों के वाद कमशः दिये गये हैं और प्रत्येक अर्थ के एक या अनेक रेफरेंस उस अर्थ के बाद सादे ब्राकेट में दिये हैं।

- (क) धातु के भिन्न भिन्न रूप वाले रेफरेंसों में जो जो ऋर्य पाये गये हैं वे सब १, २, ३ के झंकों से दे कर कमशः धातु के झाल्यात तथा क़दन्त के रूप दिये गये हैं झीर उस उस रूप वाले रेफरेंस का उल्लेख उसी रूप के बाद बाकेट में कर दिया गया है।
- (ख) जिस राज्द का अर्थ वास्तव में सामान्य या ज्यापक है, किन्तु प्राचीन प्रन्थों में उसका प्रयोग प्रकरण-वरा विशेष या संकीर्ण अर्थ में हुआ है, ऐसे राज्द का सामान्य या ज्यापक अर्थ ही इस कोष में दिया गया है; यथा—'इत्थिचग' का प्रकरण-वरा होता 'हाथ के योग्य आमूषणा' यह विशेष अर्थ यहाँ पर न दे कर 'हाथ-संबन्धी' यह सामान्य अर्थ ही दिया गया है। 'णक्लत ( नाक्ल )' आदि तदितान्त राज्दों के लिए भी यही नियम रखा गया है।
- १६। राज्द-रूप, लिङ्ग, अर्थ की विशेषता या सुभाषित की दृष्टि से जहाँ अवतरणा देने की आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर वह, पर्यात अंश में, अर्थ के बाद और रेफरुंस के पूर्व में दिया गया है।
  - (क) अवतरण के बाद कांष्ठ में जहाँ अनेक रेफरें सों का उल्लेख है वहाँ पर केवल सर्व-प्रथम रेफरें स का ही अवतरण से संबन्ध है, शेष का नहीं।
- १७। एक ही यन्थ के जिन घ्रनेक संस्करणों का उपयोग इस कोप में किया गया है, रेफरेंस में साधारणातः संस्करणा-विशेष का उल्लेख न करके केवल यन्थ का ही उल्लेख किया गया है। इससे ऐसे रेफरेंस वाले शब्द को सब संस्करणों का या संस्करण-विशेष का सममना चाहिए।
  - (क) जहाँ पर संस्करणा-विशेष के उल्लेख की खास आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर रेफरे स की संकेत-सूची में दिये हुए संस्करण के १, २ आदि अंक रेफरे स के पूर्व में दिये गये हैं; जैसे पेसल और पेसलेस शब्दों के रेफरे स 'आचा' के पूर्व में '२' का अंक आगमोदय-समिति के संस्करण का और '३' का अंक भो रवजीभाई के संस्करण का बोधक है।
- १८। जहाँ कहीं प्राकृत के किसी रार्व्द के रूप की, अर्थ की अथवा संयुक्त राब्द आदि की समानता या विशेषता के लिए प्राकृत के ही ऐसे रार्व्दान्तर की तुलना वतलाना उपयुक्त जान पड़ा है वहाँ पर रेफरेंस के बाद 'देखो--' से उस गब्द को देखने की सूचना की गई है।
- १६ । जहाँ कहीं 'देखो' के बाद काले टाइपों में दिये हुए प्राक्ठत शब्द के अनन्तर सादे टाइपों में लिंगादि-बोधक या संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है वहाँ उसी लिंग आदि वाले या संस्कृत प्रतिशब्द वाले हो प्राकृत शब्द में मतल्य है, न कि उसके समान इतर प्राकृत शब्द से । जैसे आ शब्द के 'देखों च अ' के च से पुंलिंग च को छोड़ कर दूसरा ही अव्यय-भृत च शब्द, और ओसार के 'देखों ऊसार चंदत्सार' के 'ऊसार' से तीसरा ही असार शब्द देखना चाहिए; पहले, दूसरे और चौथे असार शब्द को नहीं ।

उक्त नियमों से अतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरण इस कोप में किया गया है वे आधुनिक नृतन पद्धति के संस्कृत आदि कापों के देखने वालों से परिचित और मुगम होने के कारण खुलासे की जरूरत नहीं रखते।

## पाइअ-सद्द-महग्गावो।

## ( प्राकृत-शब्द-महार्गावः )

णासिअ-दोस-समूहं, भासिअणेगंतवाय-लिलअत्थं। पासिअ-लोआलोअं, वंदामि जिणं महावीरं॥१॥ निकित्तिम-साउ-पयं, अइसइअं सयल-वाणि-परिणमिरं। चायं अवाय-रिह्थं, पणमामि जिणिद-देवाणं॥२॥ पाइअ-भासामइअं, अवलोइअ सत्थ-सत्थमइविउलं। सद्द-महण्णव-णामं, रुपमि कोसं स-वण्ण-कमं॥३॥

## 羽

अ पुं[अ] १ प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम अन्तर (हे १, भः प्रामा)। २ विष्णु, कृष्णः (से भ, भ)। अ देखों च त्र; (श्रा १४, जी २; पंडम ११३, १४; कुमा ) । अ° अ [अ° ] निम्न-लिखित अयों में से, प्रकरण के अनु-सार, किसी एक को बतलानेवाला अव्यय;---१ निपेध, प्रतिपेध; जैसे-'ब्रह्सख' (सुर ७,२४८) ''सब्बनिसंहे मुब्रोऽकारो'' (विसे १२३२) । २ विरोध, उल्टापन; जैसे---'ग्रधम्म' ( णाया १,१८ )। रे श्रयोग्यता, श्रनुचितपन ; जैसे--'त्रयाल' ( पडम २२, ८४) । ४ ग्रल्पता, थोड़ापन , जैसे--'श्रथण' ( गउड) ; 'श्रचेल' (सम ४० )। ४ अभाव, अविद्यमानता; जैसे—'अगुगा' (गउड)। ६ ंभेद, भिन्नता ; यथा—'ग्रमणुस्स' (र्णाद्)। ७ सादृश्य, तुल्यताः जैसे--'ग्रचक्खुदंसण' (सम १४)। = त्रप्रशस्तता, बुरापनः जैसे-- 'ग्रभाइ' ( चारु २६ )। ६ लघुपन, छोटाई; जैसे-- 'अतड' (वृह १)। °अर पुँ कि ] १ सूर्य, सूरज, (से ७,४३)। २ श्रिप्ति, ब्राग; ३ मयूर, मोर; (से ६,४३)। ४ न पानी, जलः

(से १, १)। ५ शिखर, टोंच; (से ६,४३)। ६ मस्तक, सिर; (से ६,१८)। °अ वि [ °ज ] उत्पन्न, जात; ( गा ६७१ )। अअंख वि [ दे ] स्नेह-रहित, सूखा ( दे १,१३ )। अअर देखा अवरः (पि १६४)। अअर देखां आयर; (पि १६४)। अइ ब्र [अयि ] १-२ संभावना ब्रीर ब्रामंत्रण व्यर्थ का सूचक अव्ययः (हे २, २०४; स्वप्न ४८)। अइ ग्र [अति ] यह अञ्यय नाम श्रीर धातु के पूर्व में लगता है और नीचे के अर्थों में से किसी एक को सूचित करता है: - १ अतिशय, अतिरकः जैसं - ' अइउगह' <sup>'ब्रा</sup>इडित्ति' 'ब्राइचिंतंत' ( श्रा १४, रंभा, गा २१४ )। २ उत्कर्ष, महत्त्व, जैसे —'ब्राइवेग' (कप्प)। ३ पूजा, प्रशंसाः, जैसे- 'ग्रइजाय' (ठा ४) । ४ अतिक्रमण, उल्लंधन, ज़ैसं- 'ग्रंइ इक्सो' (दस ४, ४, ४२)। ४ कपर, कंचा, जैसे---'ग्रइमंच' 'ग्रइपडागा' ( श्रोप, खाया १,१)। ६ निन्दा, जैसे-- 'अइपेडिय' (बृह १)। अइ सक ['आ+इ] ब्रागमन करना, ब्रा गिरना। "ग्रइति नाराया" ( स २८३ )।

अइइ स्त्री [अदिति] पुनर्वेषु नक्तव का अधि ग्राता देव; ( सुज्ज १०)।.. 🔞 😕 अइइ सक [अति+इ). १ उल्लंबन करना । २ गमन करना । ३ प्रवेश करना । वरु —अईतः (म ६, २६, कप्प) । संकृ—अइचः ( स्य १,७,२८ )। अर्च सक [ अति+अञ्च ] १ अभिषक करना, स्थानापन्न करना । २ उल्लंघन करना । ३ अक, दूर जाना (मे १३, थाई चित्र वि [ अत्यञ्चित ] १ ग्रामिषिक्त, स्थानापन्न किया हुअः (मे १३,८)। ३ उल्लं भित, अतिकान्त (से १३, =)। ३ दूर गया हुआ; (से १३,८६·)। अइंछ देखां अइंचः ( मे १३,८)। अइंखिअ देखो अइंचिअ ( से १३,८ )। अइंछण न [ अत्यञ्चन ] १ उल्लंघन; ( मे १३, ३८ )। २ माकपेगा, खींचाव, ( से ८, ६४ )। अइत देखा अइइ=ग्रति+इ। अइंत वि [ अनायत् ] १ नहीं आता हुआ; २ जो जाना न जाता हो, ''गाहाहि पणइगोहि य खिन्नइ चित्तं अइंतीहिं" (वजा४)। अइंदिय वि [अतीन्द्रिय ] इंदियों से जिसका ज्ञान न हो संक वह: (विम; २८१८)। अइकत्य पुं [अतिकाय] १ महंत्रग--जातीय देवों का एक इन्द्रः ( ठा २ )। २ रावण का एक पुतः ( से १६, ४६)। ३ वि. वडा शारीर वाला; ( गाया १,६ ) । अइम कंत वि [अतिकान्त ] १ मतीत, गुजरा हुमा ं ''भइक्कंतजोव्यगा'' (ठा १)। २ तीर्ग, पार पहुंचा हुमा; ( याव )। ३ जिसने त्याग किया हो वह "सब्ब-सिणेहाइक्कता" ( श्रीप )। अइक्कम सक [अति+क्रम्] १ उल्लंघन करना। २ व्रत-नियम का थ्रांशिक रूप से खगडन करना। अइकस्यः; (भग)। वक --- अइक्कमंत, अइक्कममाणः ( मुपा २३८: भग )। कृ—अइक्कमणिज्ञः (सूत्र २,७ )। अइक्तम पु [अतिक्रम ] १ उल्लंबनः (गा ३४८)। २ यत या नियम का आंशिक खण्डन, (ठा ३,४)। अक्कमण न [ अतिक्रमण ] कपर देखो; ( सुपा २३८ )। अइगच्छ रे अक [ अति+गम् ] १ गुजरना, बीतना । अङ्गम र सके परुंचना। दे प्रवेश करना। ४ उल्लंघन करना । १ जाना, गमन करना ।

वकु —अ रगच्छमाण; (साया १, १)। संक्र-अइयच्चः (ब्राचा) ; "अइगंतूण झलोगं" (विमे ६०४)। अइगम पुं अितगम ] प्रवेश; ( विसे ३८६)। अइगमण न [अतिगमन] १ प्रवेश-मागे ; ( गाया १, २)। २ उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा में जाना; (भग)। अइगय वि (दे) १ आया हुमा; २ जिसने प्रवेश किया हो वह; ( दे १,४७ ) "ससुरकुलिम अइगर्अा, दिहा य सगउरवं तत्व" ( उप ५६७ टो ) । ३ न. मार्गका पोछला भागः; (दे १,४७)। अइगय वि [ अतिगत ] अतिकान्त, गुंजरा हुआ "हिंडें-तस्स ब्राइगयं वरिसमेगं" (महा; से ९०, ९८; विसे ७ टी) । अइचिरं अ [ अतिचिरम् ] बहुत काल तकः (गा ३४६) । अइच देखो अइइ=अति+इ। अइच्छ सक [ गम् ] जाना, गमन करना । श्र**इ**च्छ**र** ; (हे ४,१६२)। अइच्छ सक [अति+क्रम् ] उल्लंघन करना । अइच्छइ; ( अव ४१८ )। वह-अइच्छंतः ( उत १८ )। अइच्छः स्री [अदित्सा] १ देने की ग्रनिच्छा; २ प्रज्ञाख्यान विशेषः ( विसे ३५०४ )। अइन्छिय वि [गत् ] गया हुत्रा, गुज्रा हुत्रा, ( पड्म ३, १२२; उप प्ट १३३ )। अइच्छिय वि [ अतिकान्त ] त्रविकान्त, उल्लंथितः (पायः; विसे ३४८२ )। अइजाय पुं [अतिजात] पिता से अधिक संपत्ति को प्राप्त करनेवाला पुत्त; ( ठा ४ )। अइट्ठ वि [अद्रुष्ट] १ जो देखा गयान हो वह। २ न. कर्म, दैव, भाग्य; ( भवि )। °उठव, °पुठव वि [ °पूर्व] जो पहले कभी न देखा गया हो वह; ( गा ४१४;७४८ )। अइट्ट वि [ अनिष्ट ] १ अप्रियः, २ खराव, दुष्ट ''जो पुणु खतु खुद्दु अइहसंगु, तो किमन्भत्थउ देइ श्रंगु" (भवि)। अइट्टा सक [ अति+स्था ] उल्लंघन करना । संक्र-अइट्टिय; . ( उत ७ )। अइंद्रिय वि [ अतिष्ठित ] अतिकान्त, उल्लं धित; (उत्त ५) । अइण ्न [दे] गिरि-तट, तराई, पहाड का निम्न भाग; ( हे 9, 90) 1 अर्ड्ण न [ अजिन ] चर्म, चमडा, ( पात्र )।

अइणिय वि दि अतिनीत अनित, लाया हुआः (द १,२४)। अइणिय ) वि [अतिनीत] १ फॅका हुआ; (से ६, ४९)। अइणीय र जो दूर ले जाया गया हो; (प्राप)। अइणीय वि [दे अतिनीत] यानीत, लाया हुया; / महा )। अइणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उल्लंधन किया हो वह, जहाज से ऊतरा हुआ;( पड़ )। अइतह वि [ अवितथ ] सत्य, सच्चा; ( उप १०३१ टी )। अइदंपज्ज न [ ऐदंपर्य ] तात्पर्य, रहस्य, भावार्थ; (उप · 二年岁; 二·6年 ) | अइदुसमा ) स्री[अतिदुष्यमा] देखो दुस्समदुस्समा; अइदुसमा .) (पज़म २०, ८३; ६०; उप प्र १४७)। अइहंपज्ज देखो अइहंपंज ; (पंचा १४)। अइघाडिय वि [ अतिघाटिन ] फिराया हुत्रा, घुमाया हुआ, (पण्ह १,३)। अइनिट्ठुहावण वि [अतिविष्टम्भन ] स्तन्ध करने वाला, रोकने वाला, (कुमा)। अइन्न न [ अजीर्ण ] १ वदहजमी, अपच । २ वि. जो हजम हुआ न हो वह । ३ जो पुरागा न हुआ हो, नृतन; (उव) । अइन्न वि [ अद्त्त ] नहीं दिया हुन्ना। √ीयाण न **िंदान** ] चोरी; ( आचा )। ' ं अइपंडुकवलिसला स्रीं [अतिपाण्डुकम्वलंशिला] मेरु पर्वत पर स्थित दिज्ञाण दिशा की एंक शिंला; (ठा ४)। अइंपडांग पुं [अतिपंताक ] १ मंत्स्य की एक जाति ; २ स्त्री पताका के ऊपर की पताका; (विपा १, ⊏ )। - (गायां १, १) । अइपरिणाम वि [ अतिपरिणाम ] त्रावश्यकता न रहन पर भी अपवाद-मार्ग का ही आश्रय लेनेवाला. शास्त्रोक्त अपवादों की मर्यादा का उल्लंधन करनेवाला; " जो दव्यवेत्तकालभावकयं जं जिहं जया काले । तल्लेसुसंस्त्रतमई, अश्परिणामं वियाणाहि" (वृहा १) । ऐरवत चेल के एक तीर्थंकर-देव; (तित्थ)।

अइपास पुं [ अतिपार्श्व ] भगवान् अर्नाथ के समकालिक अइप्पाने क्र [ अतिप्राने ] पूर्व-प्रभात, बडी सबेर ; ( सुर ن, ہ⊏ ) ًا अइप्पसंग पु [अतिप्रसङ्ग ] १ अति-परिचय ; (पञ्चा

१६)। ३ तर्क-सास्त्र में प्रसिद्ध अतिव्याप्ति-नामक दोष (स १६६; उबर ४⊏)

अइप्पहाय न [ अतिप्रभात ] वड़ी सर्वर 🐺 (भा ६८ )। अइचल वि [अतिचल] १ विलय्त, सभित-साली; (श्रीप)! ंर नः अतिसंय बल, दिशेष सामर्थ्यः, ेर्द वर्ग सैन्य ; (हे ४, ३४४)। ४ पुं एक राजा; जो भगवान अध्यम-देव के पूर्वीय चतुर्थ भव में पिता या पितामह था: ( ब्राचू )। ४ भरत चक्रवर्ती का एक पौत , ( ठा ८ )। ६ भरत चेत में आगामो चौवीसी में होनेवाला पांच्या वासुदेतः ( सम ५ )। अरावण का एक यौद्धाः (पडम grade from the contract of . ५६, २७ ) । अइभद्दा स्त्री [ अतिभद्दाः] भगवान् महावीर के प्रभास-नामक ग्याग्हर्वे गणधर को माता ; ( श्राचू )। अइभूइ पुं [अतिभूति ] एक जैन मुनि, जो पंचम वासुदेव के पूर्व-जन्म में गुरू थे ; (पर्डम २०, १७६)। अइभूमि स्त्री [अतिभूमि ] १ परम प्रकर्ष : २ वहुत जमोन : (सं ३, ४२)। ३ गृहस्थों के घर का वह भाग, जहां साधुर्झों को प्रवेश करने की अनुज्ञा न हो " अइभूमिं न गच्छेजा, गांयरगगयां मुणी " ( दस ४, १, १४ )। अइमट्टिया स्त्री [अतिमृत्तिका ] कीचवाली मही : (जीव ३)। अइमत्त ) वि [ अतिमात्र ] बहुत, परिमाणमे अधिक ; अइमाय (उन ठा ६)। पुं [अतिमुक्तं, क्तं] १ स्वनाम-ख्यात एक अइम् के

अन्तकृर् (उसी जन्म में मुक्ति पानेवाला) अश्मृत ्रिजैन मुनि, जो पोलासपुर के राजा विजयु का अइमुंत्य पुत्र था और जिसने बहुत छोटो, हो , इन में अइमुत्त अइमुत्तयः । भगवान महावीर के पास दीचा ली भी ; (अन्त)। २ कंस का एक छ।टा भाई ; (आव)। 🖖 ३/ ब्रुच्च-विशेष ; ( पडम ४२, 🕒 ) 🖽 🕏

अन्तगद्रदेशा-नामक अग-प्रनथ का एक अध्य-यनं ; ( अन्तं ) । ( हैं १, २६;१ं७⊏, पि **३४६** ) [ अइय वि अतिग ] अतिकान्त " अन्त्रो अइयम्मि तुमे, गांवर जर्द सा न जिरिहिद " (ह २,२०४)। र करने वाला : "ठाणाइय" ( भ्रीप ) ।

में।धवी लता 🖟 (पात्र) सं ३४ )। ''४ न.

°अइय वि दियत ] १ प्रियं, प्रीतिपात्र ; २ देया-पात्र, द्या करने योग्य: (से ६, ३१)।

```
अइयच दंखे। अइगच्छ ।
अइयण न [ अत्यद्न ] बहुत खाना, श्रधिक भोजन करना ;
 (वव २)।
अइयय वि [ अतिगत ] गया हुआ ; (स ३०३ )।
अइयर सक [अति+चर्] १ उल्लंघन करना ; २ वरत
 को दूषित करना। वक्त--- अइयरंत; ( सुपा ३४४ )।
अइया सक [ अति+या ] जाना, गुजरना ; ( उत्त २० )।
अइया ह्यी [अजिका ] वकरी, छागी; ( उप २३७ )।
°अइया स्त्री [दयिता] स्त्री, पत्नी ; (से ६, ३१)।
अइयाण न [ अतियान ] १ गमन, गुजरना ; २ राजा
 वगैर: का नगर आदि में धूमधाम से प्रवेश करना;
 ( ठा ४ )।
अइयाय वि [अतियात ] गया हुत्रा, गुजरा हुत्रा
 ( उत्त २० )।
अइयार पुं [ अतिचार ] उल्लंधन, अतिक्रमण ; (भवि)।
  २ गृहीत व्रत या नियम में ५ूपण लगाना; (श्रा.६)।
अइर ग्र [ अचिर ] जल्दी, शीव्र ; ( स्वप्न ३७ ) ।
अइर न [अजिर ] ग्रांगन, चौक ; (पात्र )।
अइर पुं [दे] श्रायुक्त, गांवका राज-नियुक्त मुखिया;
 (दे १, १६)।
अइर न [ दे. अतर ] देखो अयर=श्रतर ; ( सुपा ३० )।
अइरज़ुवइ स्त्री ( दे ) नई वहू, दुलहिन; ( दे १, ४८ )।
अइरत्त पुं [ अतिरात्र ] अधिक तिथि, ज्योतिष की गिनती
  से जो दिन अधिक होता है वह; ( ठा ६ )।
अइरत्त वि [ अतिरक्त ] १ गाढा लाल; २ विशेष रागी।
  °कंवलसिला, °कंवला स्नी [°कम्वलशिला, कम्वला]
  मेरु पर्वत के पांडुक वन में स्थित एक शिला, जिस पर
  जिनदेवों का जन्माभिषेक किया जाता है; ( ठा २, ३ )।
अइरा य [ अचिरात् ] शीव्र, जल्दी ( से ३, १४ )।
        े सी [ अचिरा ] पांचवें चक्रवर्ती श्रीर सोलहवें
अइराणी ) तीर्थकर-देव की माता; (सम १४२;
            पडम २०, ४२ )।
अइराणी स्त्री [दे] १ इन्द्राणी; २ सौभाग्य के लिए
्रहन्द्राणी-व्रत करनेवाली स्त्रीः ( दे १, ४८ ) ।
अइरावण पुं [ ऐरावण ] इन्द्र का हाथी; ( पात्र ) ।
अइरावय पु [ ऐरावत ] इन्द्र का हाथी; ( भवि )।
अइराहा स्री [अचिराभा] विजली, चपला; (दे१,३४टी)।
```

अइरि न अितिरि ] धन या मुवर्ण का अतिक्रमण

करने वाला, धनाढय; (षड् )। अइरिंप पुं [ दे ] कथावन्ध, वातचीत, कहानी; (दे १,रे६)। अइरित्त वि [ अतिरिक्त ] १ वचा हुत्रा, अवशिष्ट; ( पउम ११८, ११६)। २ अधिक, ज्यादः ; (ठा २, १) ·''पवद्धमागाइरित्तगुणनिलग्रो'' ( सार्घ ६३ )। °सिज्जास-णिय वि शिष्यासनिक विम्वी चौडी शथ्या श्रीर असन रखनेवाला (साधु); (आपू)। अइरूच वि [ अतिरूप ] १ सुरूप, सुडौल ; ( पडम २०, ११३)। २ पुं भूत-जातीय देव-विशेष ; (पगण १)। अइरेग पुं [ अतिरेक ] १ ब्राधिक्य , ब्रधिकता ; 'साइरेग-ब्रह्नासजाययं" (णाया १, ६)। २ ब्रंतिशय; (जीव ३) । अइरेण ) ब्र [अचिरेण ] जल्दी, शीघ्र ; ( गा १३४ ; अइरेणं ∫ पडम ६२, ४ ; उंबर ४३ )। अइरेय देखो अइरेग ; ( गाया १, १ )। अइव ग्र [ अतीव ] ग्रतिशय, ग्रत्यन्तः "रितं त्राइव महंतं, चिद्रइ मज्माम्मि तस्स भवणस्स । ता तं सन्वं सुपुरिस ! अप्पायतं करेजासु ।। '' ( महा ) । अइवट्टण न [अतिचर्त्त न] उल्लंघन, त्रतिक्रमण; (त्राचा)। अइवत्त सक [ अति+वृत् ] त्रतिक्रमण करना । त्राइवताइ ; ( ग्राचा )। अइवत्तिय वि [अतित्रतिक ] १ जिसका उल्लंघन किया गया हो वह ; २ प्रधान, मुख्य ; ३ उल्लंघन करने वाला: (आचा)। अइवय सक [ अति+वज् ] १ उल्लंबन करना । २ संमुख जाना । ३ प्रवेश करना । अइवयंति ; ( पण्ह १, १)। वकु-"नियगवयणं अइवयंतं गयं सुमिणे पासिताणं पडिबुद्धा '' ( गाया १, १; कप्य )। अइवय सक [ अति+पत् ] १ उल्लंघन करना । २ संवन्ध करना । ३ प्रवेश करना । ४ अक. मरना । १ गिरजाना । रगा-सीस-लद्ध-लक्खा संगामिम अइवयं तिः (पण्ह १,३) "लोभघत्या संसारं ब्राइवयंति (पण्ह १,४)। वक्--- "जरं वा सरीरस्व-विणासिणिं सरीरं वा अइवयमाणिं निवारेसि" ( गाया १, ४ ); अइचयंत ; ( कप्प )। प्रयो-अइवाएमाण ; ( आचा; ठा ७ )। अइंबाइ वि [ अतिपातिन् ] १ हिंसक ; ( सूत्र १, ४ ) । विनरवर ; (विसे १४७८)। अइवाइन्त्रु वि [ अतिपातियतृ ] मारनेवाला (ठा ३, २) । अइवाइय वि [ अतिपातिक ] उपर देखो; (सूत्र २,१)। अइवाएत् देखो अइवाइत् ; ( ठा ७ )। अइवाएमाण देखो अइवयं=अति+पत । अइवाय पुं बितपात ] १ हिंसां ब्रादि दोप ; ( ब्रोघ ४६ )। २ विनाशः "पाणाइवाएणं" ( गाया १,४ )। अइचाय पुं [ अतिवात ] १ उल्लंघन; २ मयंकर पवन, तूफान; ( उप ७६८ टी )। अइचिरिय वि [ अतिवोर्य ] १ वलिष्ठ, महा-पराकमो; २ पुं इत्वाकु वंश का एक राजा; ( पडम १, १ ) । ३ नन्दावर्त नगर का एक राजा : ( पडम ३७, ३ ) । अइविसाल वि [ अतिविशाल ] १ बहुत बड़ा, विस्तीर्ण । पर्वत के दिच्चिण तरंफ २ स्त्री यमप्रभ-नामक एक नगरी ; (दीव )। अइस [ अप ] वि [ ईंदूश ] ऐसा, इस तरह का ; ( हे 8,803)1 अइसइ वि [अतिशयिन् ] अतिशयवाला, विशिष्ट. ब्राधर्य-कारक ; ( सुपा २४७ )। अइसइअ वि अतिशयित ) ऊपर देखो ; '( पात्र )। अइसंधाण ( अतिसंधान ] ठगाई, व्यनाः "भियगाणइ-संधाणं सासयञ्जडही य जयणा य'' (पंचा ७)। अइसक्रणा स्त्री [अतिष्वष्कणा ] उत्तेजना, प्ररणा, वढ़ावा, (निसी) अइसय सक [अति+शी] मात करना । वक्र---"परवलम् अइसयंतो" ( पउम ६०, १४ )। अइसय पुं [अतिशय] १ श्रेष्टता, उत्तमता; (कुमा १,४)। २ महिमा, प्रभाव ; "वयणाइंसत्रो" ( महा )। ३ वहुत, ब्रत्यन्त ; ( सुर, १२, ८१ )। ४ चमत्कार; (उर १,३)। °भरिय वि [ °भृत ] पूर्ण, पूरा भरा हुआः (पात्र )। अइसरिय न [ऐश्वर्य] वैभव, संपत्ति, गौरवः (हे१,१४१)। अइसाइ वि [अतिशायिन् ] १ श्रेष्ठः, (धम्म ६ टी) २ दूसरे को मात करनेवाला। स्त्री- "णी; ( सुपा ११४ )। [अतिसार ] संग्रहणी-रोग, जठर की व्याधि-अइसार पुं विरोपः ( लहुत्र १४ )। अइसेस पुं अतिरोप ] १ महिमा, प्रभाव, आध्यात्मिक सामर्थ्यः; (सम ५६) । २ वचा हुआ, अवशिष्टः; (ठा ४,२) । ३ त्रतिराय वाला; (विसे ४४२)। अइसेसि वि अतिरोपिन् ] १ प्रभावशाली, महिमा-न्वित; २ समृद्ध ; ( राज ) । अइसेसिय वि [ अतिशेषित ] ऊपर देखो; ( ग्रोघ ३०)।

अइहर पुं अतिभर ] हदं, अवधि, मर्यादाः "सतीय को अइहरो ?" (अञ्च २३)। अइहारा स्त्री [ दे ] विज्ली, चपला; ( दे १, ३४ 🕦 अइहि पुं (अतिथि ) जिसकी त्राने की तिथि नियत न हो वह, पाहुन, यात्री, भित्रुक, साधु; ( त्र्राचा )। °संवि-भाग पुं [°संविभाग ] साधु को भाजन अप्रादिका निर्दोष दान: (धर्म ३)। अई सक [ गम् ] जाना, गमन करना । श्रईइ; ( हे ४,१६३; कुमा; ) अइंति; ( गउड )। अईअ [अतोत] १ भूतकाल (पच्च ६०)। २ जो बीत चुका हो, गुजरा हुआ; "जे य ब्रईआ सिदा" ( पडि.)। ३ ब्रतिकान्तः ( सूत्र १, १०: सार्ध ४: विसे ८०८ )। ४ जो दूर गया हो ; ( उत १४ )। अईअ) अ अतीव वहुत, विरोष, अत्यन्त ; (भग २, अईव 🕽 १ ; परह १, २ ) । अईसंत वि [ अ+द्रश्यमान ] जो दिखता न हो; ( से १, ३४ )। अईसय देखो अइसय ; ( पडम ३, १०४; ७४, २६ ) । अईसार पु िअतीसार ] १ संप्रहणी-रोग। २ इस नामका एक राजा; ( ठा ४, ३ )। अउअ न [ अयुतं ] १ दस हजार की संख्या । २ 'ग्रउग्रंग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह: ( ठा २, ४ )। अउअंग न [ अयुताङ्ग ] 'ब्रच्छिणिडर' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह: ( ठा २, ४ ) । अउंठ वि [ अकुण्ठ ] निपुण, कार्य-दत्तः ( गडड ) । अउन्म वि अयोध्य । १ युद्ध में जिसका सामना न किया जा सके वह; ( सम १३७ ) । र जिस पर रिपु-सैन्य ब्राक्रमण न कर सके ऐसा किला, नगर ब्रादि ; ( ठा ४ ) ी अउज्मा स्त्री [अयोध्या ] नगरी-विरोष, इच्चाकुवंश के राजाओं की राजधानी, विनीता, कोसला, ग्रादि नामोंसे विख्यातं नगरी, जो त्राजकल भी ग्रयोध्या नाम सें ही प्रसिद्ध है; (ठा २)। अउण वि [ एकोन ] जिसमें एक कम हो वह । यह राब्द वीस से लेकर तीस, चालीस आदि दहाई संख्या के पूर्व में लगता है और जिसका अर्थ उस संख्या से एक कम होता है। "ट्रिंठ स्त्री [ "घष्टि ] उनसाठ, ४६; ( कप्प )। °त्तरि स्त्री[ सप्तति ] उनसत्तर, ६६; (कप्प) °त्तीस स्रीन

[ °त्रि शत् ] उनतीस, २६ ; ( गाया १, १३ )। °सिंह स्त्री [°पिष्टि] उनसाठ, १६: (कप्प) । "पिन्न, "ावन्न स्त्रीन [पञ्चारात् ] उनपचास, ४६; (जी ३५; पडम १०२, ७०)। देखो एगूण। अउणोणिउत्ति स्त्री [ अपुनर्निवृत्ति ] ग्रन्तिम निवृति, मोज्ञ; ( अच्चु १० )। अउण्ण ) न [अपुराय] १ पाप; (सुर ६, २४)। २ वि. अउन्न } प्रपवित्र । ३ पुराय-रहित, पापी; ( पडम २८, ११२; सुर २, ४१ )। अउम देखो ओम; ( गुभा १४ )। अउल वि [ अतुल ] त्रसाधरण, त्र्राद्वितीय; (उप ७२८ टी; पगह १, ४ )। अउलीन वि अकुलीन ] कुल-हीन, कुजाति, संकरः े(गो २५३)। अउन्च वि [ अपूर्च ] अनौखाः, अद्वितीयः; ( गा ৭,१६ )। अउस पु [ दे ] उपासक, पूजारी; ( प्रयो ५२ ) 🗥 अए म [ अये ] मामन्त्रण-स्चक मन्ययः ( कप्पू )। अओ ब्र [अतस् ] १ यहां से लेकर; ( सुपा ४७८ ) । २ इसलिए, इस कारण से ; ( उप ७३० )। अओ° [ अयस्° ] लोह । 'घण पु' [ घन ] लंहि का हथीड़ा ''सीसंपि भिंदंति अद्योवणेहिं'' ( सूत्र १, ४, २, १४)। "मय वि [ "मय] लंहि की वनी हुई चीज; (स्त्रार, र)। भुह पुं [मुख] १-२ इस नाम का अन्तर्द्वीप भौर उसके निवासी; ( ठा ४ )। ३ वि लंहि की माफिक मजवूत मुंह वाला ''पक्खीहिं खज्जंति अओमुहेहिं' (स्य १, ४, २, ४)। भुही स्त्री [ भुखी ] एक नगरी; ( उप ७६४ )। अओजमा देखो अउज्मा; ( प्रति १११ )। अंक पुं[अङ्क ] १ उत्संग, कोला ; (स्वप्न २१६)। २ रत्न की एक जाति; (कप्प)। ३ नौ की एक: संख्या "कासी विकसवच्छरम्मि य गए वार्गाकसुन्नोडुवे" ( सुर १६, २४६ )। ४ संख्या-दर्शक चिन्ह, जैसे १, २, ३: ( पृगण २ )। १ नाटक का एक अंश "मुग्णा मणुस्सभवणाइएमु निज्माइया यंका" (धण ४५)। ६ सफेद मणि की एक जाति ; ( उत ३४ ) । ७ चिन्ह, निशान; ( चंद २० )। = मनुष्य के वतीस प्रशस्त लचाणों में से एक; (पाह १,४)। ६ थ्रासन-विरोप; (चंद ४) । °कण्ड पुंन [काण्ड] रत्नप्रभा पृथ्वी के खर-कांगड का एक हिस्सा,

जो ग्रंक रत्नों का है ; (ठा १०) । "अरेल्जुग, "करेल्जुअ पुं विकरेल्लुक पानी में होनेवाली एक जातको वनस्पति ; ( ग्राचा )। °द्विइ स्त्री [ °स्थिति ] ग्रंक रेखाओं की विचित्र स्थापना, ६४ कलाओं में एक कला; (कप्प)। °श्वरंपुंधिर विनदमा; (जीव ३)। °धाई स्त्री [°धात्री] पांच प्रकार की धाई-मातात्रो में से एक, जिसका काम वालक को उत्संग में ले उसका जी वहलाना है; (गाया १, १)। °लिवि स्त्री [°लिपि] अठारह लिपिओं में की एक लिपि, वर्ण माला-विशेष; (सम ३४)। °विणिय पु [ °विणिक् ] ग्रंक-रत्नों का व्यापारी; (राय) । °वाली °ली स्त्री [°पालि, °ली, ] भ्रातिंगन; ( काप्र १६४ )। °हर देखो °धरः, ( जीव ३ ). अंक [ दे अङ्क ] निकट, समीप, पास; ( दे १, 🖟 ) । 🕒 अंकण न [ अङ्कन ] १ चिहित करना; ( भ्राव )। २ वैल आदि पशुओं को लं।हे की गरम सलाई आदि से दागना; (पग्ह १, १)। ३ वि अंकित करनेवाला, गिनतो में लानेवाला "अंकर्ण जोइसस्स ..... सूरं" (कप्प)। अंकणा स्त्री [ अङ्क्रना ] ऊपर देखो; ( ग्राया १, १७ )। अंकार पुं [ दे ] सहायता, मदद; ( दे १,६ )। अंकावई स्त्री [अङ्कावती] १ महाविदेह सेत्र के रम्य-नामक विजय की राजधानी; (ठा २)। २ मेरु की पश्चिम दिशा में वहती हुई शीतोदा महानदी की दिजा दिशा में वर्तमान एक वज्ञस्कार पर्वतः ( ठा ४, २ )। अंकिंअ न [दे] ब्रालिंगन; (दे १, ११)। अंकिअ वि [ अङ्कित ] चिह्नित, निशानवाला; ( ग्रीप ) । अंकिइल पुं [ दे ] नट, नर्तक, नचवैया; ( गाया १, १ )। अंकुडग पु [ अङ्कटक] नागदन्तक, ख्ँटी, ताख; (जं १) । अंकुर पुं [ अङ्कर ] प्ररोह, फुनगी; ( जी ६ )। अंकुरिय वि [ अङ्करित ] ग्रं कुर-युक्त, जिसमें ग्रंकुर उत्पन्न हुए हों वह; ( उवा )। अंकुस पुं [अङ्कुश ] १ म्रांकडी, ले।हे का एक हथियार जिसमे हाथी चलाये जाते हैं ''श्रंकुसेण जहा णागो धम्मे संपडिवाइयो" (उत्त २२) । २ प्रह-विशेष (ठा २, ३)। ३ सीता का एक पुत्र, कुस; (पटम ६७, १६)। ४ नियन्त्रण करनेवाला, कांबु में रखने वाला; ( गउड )। १ एफ देव-विमान; (राज)। ६ पुन गुरु-वन्दन का एक दोप; (पव २)। अंकुसदय न [दें. अंकुशित] अंकुश के श्राकार वाली चीज;

(देश, ३८; से ६,६३)। अंकुसय पु [अङ्कश्वक ] देखो अंकुस । २ संन्यासी का एक उपकरण, जिससे वह देव-पूजा के वास्ते बन्न कं पछत्रों को काटता है; ( ग्रीप )। अंकुसा स्त्री [ अङ्कशा ] चादहर्वे तीर्यकर श्रीमनन्तनाथ भगवान् की शासन-देवी; ( पव २८ )। अंकुसिअ वि [ अङ्कप्रात ] ग्रंकुश की तरह मुडा हुग्रा; · (से १४, २६ )। अंकुसी स्त्री [ अङ्करोी ] देखो अंकुसा; (संति १०)। अंकेल्लण न [दे] घोड़ा ग्रादि को मारने का चाबुक, कौडा, श्रौंगो; (जं४)। अंकेलि पुं [दे] अरोक-रूच; (दे १,७)। अंकोल पु [ अङ्कोठ ] वृत्त-विरोब; ( हे १, २०० )। अंग पुं [अङ्ग ] १ व ं इस नामका एक देश, जिसकी ब्राजकल विहार कहते हैं; ( सुर २, ६० ) । २ रामका 'एक सुभड़; ( पउन '४६, ३७ )। ३ न आचारांग सूत्र अादि वारह जैन अगम-प्रन्य; (विपा २, १)। ४ वेदांग, वेदके शिलादि छः अगः (आवृ) । ५ कारण, हेतुः (पत्र १) । ६ ब्रात्मा, जीवः ( भवि ) । ७ पु न, शरोरः (प्रासू ८४) । ंप् शरीर के मत्तक ब्रादि ब्रबयक; (कम्म १,३४)। ६ म्रा मित्रता का म्रामंत्रण, संबोधनः (सय )। १० वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया जाता अन्ययः (ठा ४)। °इ पु' [ °जित् ] इस नामका एक गृहस्थ, जिसने भगवान् पार्श्वनाथ के पास दीचा लो थो; (निर)। "इसि पु ि पर्व ] चंपा नगरी का एक ऋषि; ( आ वृ )। "चूलिया स्त्री [ °चूलिका ] ग्रंग-प्रन्यों का परिशिष्ट; (पिक्ख)। °च्छहिय वि [छिन्नाङ्ग ] जिसका श्रंग काटा गया हो वह: (स्म २, २, ६३)। 'जाय वि [ 'जात] वच्चा, लडका; (उप ६४८)। द देखो ध=द; (अ८)। 'पविट्ठ न ['प्रविष्ट ] १ वारह जैन अंग-प्रन्यों में से कोई भी एक; ( कम्म १, ६; ) २ अंग-अन्यों का ज्ञान (ठा २, १)। °वाहिर न [ °वाहा ] १ अंग-अन्थों के अतिरिक्त जैन आगम; ( आवू )। र अंग-अन्यों से भिन्न जैन आगमोंका ज्ञान; (ठा२)। भग न [ शङ्क ] १ ग्रंग-प्रत्यंगः ( राय )। २ हर एक अवयवः ( षड् )। भंदिर न [ °मन्दिर ] चम्पा नगरी का एक देव-ग्रह; (भग १, १)। "मद "मदय पु ["मदे, "मदेक] १ शरीर की चंपी करनेवाला नौकर, ३ वि. शरीर को

मजनेवाला, चंपी करनेवाला; (सुपा १०८; महा; भग ११४१ )। "थ पुं [ दि ] १ बाली-नामक विद्या-धर-राज का पुत्र, ( पडम १०, १०, १६, ३७)। र न वाज्वद, केंडुंटा; (पवह १, ४)। °य वि [ °ज ] १ शरीर में उत्पन्न । २ पुं. पुत्र, लड़का; ( उप १३४ टो )। °यां स्त्री [°जा] कन्या, पुत्री; (पात्र )। °रकाल, °रंबखग वि [ °रक्ष, °रक्षक ] शरीर की रचा करने-वाला; ( सुपा ५२७; इक )। "राग "राय पु " "राग ] शरोर में चन्दनादि का विलेपन; (श्रीप; गा १८९)। **ैराय पुं [ ैराज ]** १ श्रंग-देश का राजा; ( उप ७६४)। २ अंग देश का राजा कर्णः ( णाया १, १६३ वेणो १०४)। 'रिसि देखो 'इसि। 'रुह वि [ 'रुह ] देखो °य=°जः ( सुपा ४१२: पडम ४६, १२ )। °रुहा स्रो [ कहा ] पुत्री, लडकी; (सुपा १४०) । "बि्ड्सा स्त्री ( विद्या ) १ शारीर के स्कृरण का शुभाशुभ फल वतलाने वाली विद्या ; (-उत ८)। २ उस नाम का एक जैन प्रन्य; ( उत ८ )। °वियार पु [ °विचार ] देखो पूर्वीक अर्थ; ( उत १४ )। °संभूय वि.[ संभूत ] संतान, वचा; ( उप ६४८ ) । °हारय पु ( °हारक ] रारीर के अवयवों के वित्तेप, हाव-भाव ; (अजि ३१)। ेदाण न [ ेदान ] पुरुषेन्द्रिय, पुरुष-चिन्हः ( निसी )। अंग वि [ आङ्ग ] १ श्रीर का विकार: (ठा ८)। २ शारीर-संबंधी, शारीरिक, ( सुअ २, २ ) । ३ न शारीर के स्फुरण आदि विकारों के गुभागुभ फल को वतज्ञानेवाला शास्त्र, निमित-शास्त्र; (सम ४६)। °अंग चि [ चङ्ग ] सुन्दर, मनोहर; ( भवि )। अंगइया स्त्री [अङ्गदिका] एक नगरी, तीर्थ-विशेष; (डप ११२)। ( उप ११२ )। अंगंगीभाव पु [ अङ्गाङ्गीभाव ] अमेद-भाव, अभिन्नताः, "ग्रंगंगीभावेख परिखएखन्नतरिसजिख्यम्मे" (सुपा २१८)। अंगण न [ अङ्गण ] ग्रांगन, चौकं; ( पुर ३, ७९ ) । अंगणा स्नी [ अड्गना ] स्नी, औरतः ( सर ३,१८)। अंगदिआ देखो अङ्गइया; (तो)। अंगवड्ढण न [ दे ] रोग, विमारी; ( दे १, ४७) ] अंगविलिज्ञ न [दे] शरीर को मोडना; (दे १,४२)। अंगार पु [अङ्गार ] १ जलता हुमा कोयला; (हे १, ४७)। र जैन साधुयों के लिए भिन्ना का एक दोष; (ग्राचा)। "मद्द्रा पु ["मद्द्रा] एक ग्रभन्य जैन-माचार्यः

(उप २१४)। "चई स्त्री [ चती ] संस्मार नगर के राजा धुन्धुमार की एक कत्या का नाम (धम्म ८ टी)। अंगारग ) पु [ अङ्गारक ] १-२ ऊपर देखो; (गा२६१)। अंगारय र मंगल-प्रहः (पण्ह १,४)। ४ पहला महायहः (ठा २)। ५ राज्ञस-वंश का एक राजा; (पंडम र्भ, २६२ )। अंगारिय वि [अङ्गारित ] कोयलेकी तरह जला हुआ, विवर्णः (नाटः आचा )। अंगाल देखों अंगार; "निद्बृढंगालनिभं" (पिंड ६७४)। अंगालग देखो अंगारगः ( राज )। अंगालिय न [ दे ] ईख का हुकड़ा; ( दे १, २५ )। अंगालिय देखो अंगारियः ( त्राचा )। अंगि पु अिद्धिन् ] १ प्राणी, जीवः (गण 🗀)। २ वि. शरीर-वाला । ३ ग्रंग-प्रन्थो का ज्ञाताः ( कप्पं ) । अंगिरस न अङ्गिरस | एकं गोत्र, जों गोतम-गोत्र की शाखा है; ( ठा ७ )। अंगिरस वि [ आङ्गिरस ] १ अंगिरस-गोत्र में उत्पंत्र; (ठा ७)। २ पु एक तांपसः (पडम ४, ८६)। अंगीकड ) वि [अङ्गीकृत ] स्वीकृत ; ( ठा ४ ; सुपा अंगीकर ) सक [अङ्गी+कृ] स्वीकार करना। अंगीकुण े करेइ; ( महा; नाट ) । श्रंगीकरेहि; (स २०६) संक्र-अंगोकरेऊण; (विसे २६४२)। अंगुअ पु [ इड़न्द ] १ एक-निरोष; २ न इंगुद कृक का फलः (हे १, ८९)। अंगुड़ पु' [ अङ्गष्ट ] ब्रंगूठा; (ठा १०) °पस्तिण पु' [°प्रक्ष] १ एक विद्याः २ 'प्रश्न-च्याकरण' स्त का एक लुप्त अध्ययनः ( ठा १० )। अंगुट्टी सी [दे] सिरका अवगुण्छन, धूंबट, (दे १, ६; स रम्ह )। अंगुत्यल न [ दे ] ब्रंगुठी, ब्रंगुलीय; ( दे १, ३१ )। अंगुञ्मच वि [ अङ्गोद्भव ] सतान, वचा; ( उप २६४ )। अंगुम सक [पूरय्] पृर्ति करना, पूरा करना। अंगुमइ; (हे ४, ६८)। अंगुमिय वि [ पूरित ] पूर्ण किया हुआ; ( कुमा )। अंगुरि, °री स्री [अंड्रालि °ली ] उंगली; (गा २०७)। अंगुल न [ अङ्गल ] यव के याठ मध्य-भाग के वरावर का एक नाप, मान-विशेष; (भग ३, ७)। °पोहत्तिय वि [ 'पृथक्तिचक ] दो से लेकर नव अंगुल तक का परिणाम बाला; (जीव १)।

```
अंगुलि स्री [अङ्गलि] उंगली; (कुमा।) °कोस पु
  [ °कोश ] श्रेगुलि-त्राण, दास्तानाः ( राय )। °प्फोडण
  न िंस्फोटन ] उंगली फोड़ना, कड़ाका करना;
  (तंदु)।
               न [ अङ्गुलीयक ] प्रंगुठी ; ( दे ४, ६;
 अंगुलिअ
 अंगुलिजन
               कप्प; पि २५२)।
 अंगुलिज्ञग
 अंगुलिणी स्त्री [ दे ] प्रियंगु, वृत्त-विशेष; ( दे १, ३२ )।
अंगुली स्री [ अङ्गली ] देखो अंगुलि; ( कप्प )।
अंगुलीय -
              पुंन [अङ्गुलीयक] श्रंगुठी; (सुर १०,
अंगुलीयग
              ९४) "पायवडिएण सामिय ! समप्पित्रो
अंगुलीयय
              श्रंगुलीयश्रो तीए" ( पडम ५४, ६; सुर १
अंगुलेजन ।
अंगुलेयय 🔰 १३२; पि २५२ ; पंडम ४६, ३५ ) ।
अंगुवंग ) न [अङ्गोपाङ्ग ] १ शरीर के अवयवः
अंगोवंग (पण्ण २३ ) । २ नख वगैरः शरीर के
छोटे छोटे अवयवः "नहकेसमं सुत्रं गुली स्रोहा अ खलु
 अंगोवंगािख'' ( उत्त ३ )। "णाम न [ "नामन् ] शरीर
 के अवयवों के निर्माण में कारण-भूत कमे-विशेष:
 . (लेम्म १, ३४; ४८)।
अंगोहिल स्त्री [दे] शिर को छोड़ कर बाक़ी शरीर का
 स्नानः ( उप पृ २३ )।
अंघो अ [ अङ्ग ] भय-सूचक अव्यय ः ( प्रति ३६:
प्रयो २०४ )।
अंच सक [ ऋष् ] १ खींचना । २ जोतना, चास करना । ३
 रेखा करना । ४ उळाना । श्रेचर ; ( हे ४, १८७ ) । संक्र-
्अंचेइत्ताः ( ग्राव )।
अंच सक [ अञ्च ] पूजना, पूजा करना । श्रंचए; ( भवि )ः।
अंचल पु [ अञ्चल ] कपडे का शेष भाग : ( कुमा ) ।
अंचि पुं [अञ्चि] गमन, गतिः (भग १४)।
अंचि पुं [आञ्चि] त्रागमन, त्राना; (भग १४-)।
अंचिय वि [ अञ्चित ] १ युक्त, सहित; ( सुर ४, ६७ )।
 २ पूजित; ( सुपा २१८ )। ३ प्रशस्त, श्लाघित; ( प्रास्
. १८)। ४ न. एक प्रकार का तृत्य; (ठा ४, ४; जीव ३)।
. ५ एक वार का गमन; (भग १५)। °यंचि पुं[ीञ्च]
 १ गमनागमन, त्राना जानाः (भग १४)। २ ऊचा-
 नीचा होना; ( ठा १० )।
अंचिया स्री [ अञ्चिका ] माकर्पणः (स १०२ )।
अंछ सक [ रुप् ] १ खीचना "ग्रंछंति वासुदेव
```

तडिम्म टियं संतं ( विसे ७६४ ) । र अक लम्बा होना । वक्र-अंछमाणः (विसे ७६१)। प्रयो--ग्रंछावेद: ( गाया १,१ )। अंछण न [कर्षण] खीचाव; (पण्ह २, १)। अंछिय वि दि ] ब्राकृष्ट, खीचा हुआ : (दे १, १४)। अंज सक अञ्ज ] त्रांजना । कृ-अंजियव्व: (स १४३) । अंजण पुं अञ्चन ] १ पर्वत-विशेष: (ठा ४)। २ एक लोकपाल देव: (ठा ४)। ३ पर्वत-विरोप का एक शिखर, जो दिग्हस्ती कहा जाता है; (ठा २,३; ८)। ४ वृत्त-विशेष: ( त्राव )। १ न एक जात का रत्नः ( गाया १,१) ६ देवविमान-विशेष: (सम ३४)। ७ काजल, कजल: (प्रास् ३०)। पिजिसका सुरमा बनता है ऐसा एक पार्थिव द्रव्यः (जी ४)। ६ त्रांखको त्रांजनाः (सूत्र १, ६)। १० तैल आदि से शरीर की मालिस करनाः ( राज )। ११ लेपः (-स ४८२ )। १२ रत्नप्रभा पृथिवी के खर-काराड का दरावाँ अंश-विरोप: (ठा ९०)। °केसिया स्त्री [ °केशिका ] वनस्पति-विशेषः ( पण्ण १७: राय )। "जोग पुं ["योग] कला-विशेष: (कप्प)। °दीव पुं [°द्वीप ] द्वीप-विशेष: (इक)। "पुलय पुं िपुलक ] १ एक जातिका रत्नः (ठा १०)। २ पर्वत-विशेष का एक शिखर: ( ठा ८ )। ध्यहा स्त्री िप्रभा चौथी नरक-पृथ्वी; ( इक )। °रिष्ठ पुं [ °रिष्ट ] इन्द्र-विरोषः (भग ३,८)। °सलागा स्री [°शलाका ] १ जैन-मृतिकी प्रतिष्ठा । २ ब्रांजन लगाने की सलाई : ( सूत्र १, ४ )। °सिद्ध वि (°सिद्ध ) ग्रांख में ग्रंजन-विशेष लगाकर अदृश्य होने की शक्ति वाला; (निसी)। 'सुन्दरी सी ['सुन्दरी] एक सती सी, हन्गान् की माता: (पठम १४; १२)। अंजणइसिआ स्त्री दि ] वृत्त-विशेष, श्याम तमाल का पेड़; (दे १, ३७)। अंजणई स्त्री [ दे ] वही-विशेष ; ( परण १ ) 1-अंजणईस न [ दे ] देखो अंजणइसिआ; (दे २, १०)। अंजणग देखो अंजण। अंजणां सी [अंजना ] १ हनूमान् की माता ; ( पटम १, ६०)। २ स्वनाम-ख्यात चौथी नरक-पृथिवी; (ठा २, ४)। ३ एक पुष्करिणी; (जं ४)। त्वाय पुं [ °तनय ] हनूमान् ; ( पंडम ४७, २८ )। ें सुंद्री स्री [ "सुन्दरी ] हन्मान् की माता ; ( पटम १८; १८ ) ।

अंजणाभा सी [ अञ्जनाभा ] चौथी नरक-पृथिवी; (इक) । अंजणिआ सी (दे) देखो अंजणइसिआ; (दे १,३७)। अंजणिआ स्त्री अञ्जनिका ने कजल का स्राधार-पात्र; (सुत्र १,४)। अजलि, °ली पुंखी [अञ्जलि] १ हाथ का संपुट; (हे १, ३४) । २ एक या दोनों संकुचित हाथों को ललाट पर रखना " एगेण वा दोहि वा मउलिएहिं हत्थेहिं णिडालसं-सितेहिं अंजली भण्णति" (निसी)। ३ कर-संप्रट, नमस्कार रूप विनय, प्रणाम ; (प्रास् ११० ; स्वप्न ६३)। ं उड पुं [ ंपुट ] हाथ का संपुट; ( महा )। ं करण न िकरण विनय-विशेष, नमन ; ( दे )। °पग्गह पुं िं प्रयह । १ नमन, हाथ जोड़ना ; (भग १४, ३)। २ संभोग-विशेष : ( राज ) । अंजस वि ( दे ) ऋजु, सरल ; ( दे १, १४ )। अंजिय वि [अञ्जित ] य्रांजा हुया, यंजन-युक्त किया हुआ ; (से ६, ४८)। अंजु नि मिजु । १ सरल, श्रकुटिल "श्रंजुधम्मं जहा तचं, जिणाणं तह सुणेह मे " (सूत्र १, ६; १, १, ४, ८)। २ संयम में तत्पर, संयमी "पुहोवि नाइवत्तइ अंजू " ( ब्राचा ) । ३ स्पष्ट, व्यक्त; (सूत्र २, १ ) । अंजुआ सी [अञ्जूका] भगवान् अनन्तनाथ की प्रथम शिष्या; (सम १५२) । अंजू सी [ अञ्जू ) १ एक सार्थवाह की कन्या; ( विपा १, १०) । २ 'विपाक्श्रत' का एक अध्ययन; (विपा १, १)। ३ एक इन्द्राणी; (ठा ८)। ४ 'ज्ञाता-धर्मकथा' सुल का एक अध्ययनः ( खाया १, ३ )। **अंठि** पुंन [अस्थि ] हड्डी, हाड; (षड् )। "ग्रहिग्रमहुरस्स श्रंवस्स श्रजोग्गदाए श्रगठी न भक्लीग्रदि " (चारु ६ ) । ) न [अएड, °क] १ ग्रंडा; (कप्प; ग्रौप)। २ अंड-कोश ; (महानि ४)। ३ द्वाता अंडग 🔰 धर्मकथा ' सूत्र का तृतीय अध्ययन ; ( णाया ं १, १)'। °कड वि [°कृत ] जो अवडे से वनाया गया हो "वंभणा माहणा एने, त्राह त्रगंडकडे. ' जगे" (सुत्र १,३)। <sup>वि</sup>वंध पुं [वन्ध] े...' 'मन्दिर के शिखर पर रखा जाता' अगडाकार 'गोला-ः कर्ल (गाउड )। °वाणियय पुं विगणिजक ]ः ्या अवडों का च्यापारी; ( विपा १, ३ ) । " <sup>प</sup>

अंडग } वि [ अएडज ] १ अगडे से पैदा होनेवाले जंतुः अंडय } जेसे पन्नी, सांप, मछ्ली वगैरः; ( ठा ३, १; ८) । २ रेशम का धागा ; ३ रेशमी वस्नः (उत २६)। ४ शण का वृस्तः, (सुझ २,२)। अंडय पुं **ि दे**, अएडज निम्हली, मत्स्यः ( दे १, १६ ). । अंडाउय वि [ अएडज ] त्रवंड से पैदा होनेवाला ; ( पउम 902, 20) 1 अंत युं [अन्त ] १ स्वरूप, स्वभाव; (से ६, १८)। २ प्रान्त भाग; (से ६, १८) । ३ सीमा, हद; (जी ३३)। ४ निकट, नजदीक; (विपा १, १)। ४ भंग, विनाश; (विसे ३४४४, जी ४८)। ६ निर्णय, निध्य , ( ठा ३ ) । ७ प्रदेश, स्थान " एगंतमंतमवक-मइ " (भग ३, २)। ८ राग और द्वेष; "दोहिं भ्रंतेहिं श्रदिस्समाणो " ( त्राचा )। ६ रोग, विमारी; (विसे ३४४४)। १० वि. इन्द्रियों को प्रतिकृत लगनेवाली चीज, अधुन्दर, नीरस वस्तु; (पण्ह २, ४)। ११ मनोहर, सुन्दर; (से ६, १८)। नीच, जुद्र, तुच्छ; (कप्प)। °कर वि [°कर] उसी जन्म में मुक्ति पानेवाला ; (सुत्र १, १४ ) । °करण वि [ °करण ] नाशक; (पर्वह १, ६)। °काल पुं (°काल) १ मृत्यु-कालं ; २ प्रलय-कालं (से ४, ३२)। °िकरिया स्त्री [ °िक्रया ] मुक्ति, संसार का अन्त करना; ( ठा ४, १ )। ेकुल न [कुल ] चुद्र दुल ; ( कप्प ) ैगड वि [ °कृत् ] उसी जन्म में मुक्ति पानेवाला ; ( उप ४६१)। °गडदसा स्त्री [ °ऋदशा ] जैन ग्रंग-प्रन्थों में माठ्याँ मंग-प्रन्थ; ( ऋणु १ )। ेचर वि ( ेचर ) भिना में नीरस पदार्थों की ही खोज करनेवाला; ( पगह 3,9)1: अंत वि [ अन्त्य ] ग्रन्तिम, ग्रन्त का ; ( प्रणण १४ ) । 'क्खरिया सी [ 'श्लिरिका ] १ बाह्यी लिपि का एक भेदः (पराण १)। २ कला-विशेष; (कप्प)। अंत न [ अन्त ] मांत; ( सुपा १८२, गा ४८४ ) । अंत य [अन्तर्] मध्य में, बीच में; (हे १, १४)। °उर न [ °पुर ] देखो अतेउर; ( नाट ) । °करण, °क्करण [ °करण ] मन, हृदय " करुणारसपरवसंतकर्णेण " (उप ६ टी; नाट)। "रगय वि. ["गत ] मध्यवर्ती, वीच-वाला; (हे १, ६०)। °द्धा स्त्री [°धा ] १ तिरोधान; २ नारा; (माचू) । °द्धाण न [°धान ] अद्रय होना,

तिरोहित होना; (उप १३६ टो)। °द्धाणिया स्त्री [धानिका] जिससे अदृश्य हो सके ऐसी विद्या ; ( सूत्र २, २)। °द्धाभूअ वि (धाभूत ) नष्ट, विगत "नहेति वा विगतेति वा अंतद्धाभूतेति वा एगद्रा" ( आचू )। °ट्पाञ पुं [°पात] अन्तर्भाव, समावेश; (हे २,७७)। °भाव पुं [ °भाव ] समावेश ; ( विसे ) । °मुहुत्त न [ °मुहूर्त ] कुळ कम मुहूर्त , न्यून मुहूर्त ; ( जी १४ )। °रद्धा स्त्री [ °धा ] १ तिरोधान ; २ नाश " वुड्ढी सइ-अन्तरद्धा '' (भ्रा १६ ) । °रद्धा स्त्रो (°अद्धा) मध्य-काल, बीच का समय; ( त्राचा ) । °रूप पुं [ आतम् ] ब्रात्मा, जीव ; (हे १,१४)। °रहिय, °रिहिद ( शो ) वि [°हित ] १ व्यवहित, अंतराल युक्त; ( ब्राचा )। २ गुरा. ब्रदृश्य ; ( सम ३६; उप १६६ टी; श्रमि १२०)। "विद पुं [ विद ] गंगा श्रीर यमुना के वीचका देश ; ( कुमा )। °अंत बि [ कान्त ] सुन्दर, मनोहर; ( से १, ४६ )। अंतअ वि [ आयात् ] त्राता हुत्रा ; (से ६,४६ )। अंतअ वि [ अन्तग ] पार-गामी, पार-प्राप्त ; (से ६,१८ )। अंतअ वि [ अन्तद् ] १ ग्रविनाशी, शाश्वत ; २ जिसकी सीमा न हो वह ; (से ६, १८)। ∙ अंतअ । वि [अन्तक] १ मनोहर, सुन्दर ; (से अंतग 🕽 ६.१८)। २ अन्तर्गत, समाविष्ट ; ( स्र्ज्य १ १ ६ ) । ३ पर्यन्त, प्रान्त भाग " जे एवं परिभासंति ्रञ्चन्तए ते समाहिए " (सूच १,२)। ४ यम, मृत्यु ; (से ६,९८; उप ६६६ टो )। "समागमं कंखति ब्रन्तगस्स " ( सूत्र १,७ )। अंतग वि [ अन्तग ] १ पार-गामी । २ : दुस्त्यज, जो किटनाई से छोड़ा जा सके " चिचाण मन्त्रां सोयं निरवेक्ला परिव्वए " ( सूत्र १,६ )। °अंतण न [ यन्त्रण ] बन्धन, नियन्त्रण; ( प्रयो २४ )। अंतर न [ अन्तर ] १ मध्य, भीतर ''गामंतरे पविहो सो '' ( उप ६ टी ) । २ भेद, विशेष, फर्क; ( प्रास् १६८)। ३ अवसर, समय ; ( सामा १,२ )। - ४, व्यवधान ; (जं १)। ४ अवकारा, अन्तराल ; (भग ७,८)। : ६ विवर, छिद्र ; (पात्र )। ७ रजोहरण ; ५ पाल ; ९ पुं. आचार, कल्प; १० सूते के कपड़े पहननेका त्राचार, सौत कल्प ; (कप्प)। °कप्प पुं (°कल्प) जैन साधु का एक आत्मिक प्रशस्त आचरण; (, पंचू ) °कंदः

पुं [ °कन्द् ] कन्द की एक जाति, वनस्पति-विशेष; (पगण . १)। °करण न िकरण] ब्रात्मा का शुभ अध्यवसाय-विशेष; (पंच)। "गिहन [ "गृह ] १ घर का भीतरी भाग; २ दो घरों के बीच का झंतर ; ( बृह ३ )। "णई स्त्री [नदी] छाटी नदी; (ठा ६)। °दीव पुं [ °द्वीप ] १ द्वीप-विशेष; (जी २३ ) । २ लवर्ण समुद्र के बीच का द्वीप (पणण १)। °सत्तु पुं [°शत्रु] भीतरी शत, काम-कोधादि ; ( सुपा ८१ )। अंतर सक [ अन्तरय् ] व्यवधान करना, वीच में डालना । अंतरेहि. अंतरेमि ; (विक १३९)। अंतर वि [ आन्तर ] १ ब्राम्यन्तर, भीतरी " सयलपुराणंपि श्रंतरो श्रप्पाणो " ( अच् २० )। २ मानसिक ; ( उवर ७१)। अंतरंग वि [ अन्तरङ्ग ] भीतरी ; ( विसे २०२७ )। अंतरंजी स्त्री [आन्तरञ्जी] नगरी-विशेष; (विसे २३०३)। अंतरा म्र अन्तरा । १ मध्य में, बीच में; ( उप ६५४ )। , २ पहले, पूर्व में ; (कप्पः)। अंतराइय न [आन्तरायिक] १ कर्म-विशेष, जो दान आदि करने में विझ करता है; (ठा २)। २ विझ, रुकावट, (पवह २,१)। अंतराईय न [ अन्तरायीय ] ऊपर देखो ; ( सुपा ६०१ )। अंतराय पुंत. [अंतराय ] देखो अन्तराइय ; ( ठा २,४ ; स २०) अंतराल पुं [अन्तराल ] ग्रंतर, वीच का भाग ; ( ग्राभ ⊏२ )। अंतरावण पुंन [अन्तरापण] दुकान, हाट; (चारु ३)। अंतरावास पुं िअन्तरवर्ष, अन्तरावास विश्विनकाल, · (कप्प)। अंतरिक्ख पुन [अन्तरिक्ष ] अन्तरालं, आकाश ; (भग १७, १०, स्वप्न ७० )। °जाय वि [ °जात ] जमीन ं के ऊपर रही हुई प्रासाद, मंच ग्रादि वस्तु ; ( ग्राचा २, १)। °पासणाह पुं [ °पार्श्वनाथ ] खानदेश में अकोला के पासका एक जैन-तीर्थ और वहां की भगवान श्रीपार्श्वनाथ की मूर्ति; (ती) : ं ः अंतरिक्ख वि आन्तरिक्ष ] १ आकाश-संबंधी, आकाश का; (जी १)। र प्रहों के परस्पर युद्ध भीर भेद का ्फल वतलानेवाला शास्त्र ; ( सम ४६ ) ।

अंतरिज्ञ न [अंतरीय ] १ वस्र, कपड़ा; २ शय्या का नीचला वस " अंतरिजं णाम णियंसणं, अहवा अंतरिजं नाम सेजाए हेद्विल पोत्त '' (निसी १५)। अंतरिज्ञ न [ दे ] करधनी, कटीस्त ; ( दे १, ३४ )। अंतरिजिया सी [अन्तरीया] जैनीय वेशवाटिक गच्छ की एक शाखा; (कप्प)। अंतरित वि अन्तरित वि व्यवहित, अंतरवाला ; अंतरिय \ ( सुर ३, १४३; से १, २७ )। अंतरिया स्त्री [दे] समाप्ति, त्रांत ; (जं २)। अंतरिया स्त्री [ अन्तरिका ] छोटा ब्रन्तर, थोड़ा व्यवधान; (. राय ) । अंतरेण अ [ अन्तरेण ] विना, सिवाय ; ( उत्त १ ) । अंतिलक्ख देखो अंतिरिक्ख; ( गाया १, १; चार ७ )। °अंति देखा पंति; (से ६, ६६)। अंतिम वि [ अन्तिम ] चरम, शेष, ब्रन्खं ; ( ठा १ )। अंतिय न [अन्तिक] १ समीप, निकट; ( उत्त १ )। २ ' अवसान, 'श्रंत ''अह भिक्खू गिलाएजा आहारस्सेव अंतिया'' ( ब्राचा १, ८ )। ३ ब्रन्तिम, चरम; (सूत्र २, २ )। अंतीहरी स्त्री [दे ] दूती; (दे १, ३४) । 📈 अंतेआरि वि [ अन्तश्चारिन् ] वीच में जानेवाला, वीचकाः, (हे १, ६०)। अंतेउर म अन्तःपुर े १ राज-स्त्रीय्रों का निवास-गृह। २ रागी ; " सर्णं कुमारो वि तेसिं वंदणत्थं संतेखरो गम्रा तम्जाणं " (महा) । अंतेउरिगा भ स्त्री [ आन्तःपुरिकी, 'री ] बन्तःपुर में अंतेउरिया रहनेवाली स्त्री. राज्ञी; ( उप ६ टी; सुपा ) २२८; २८६)। २ रोगी का नाम-मात लेने से उसको नीरोग बनानेवाली एक विद्या; (वव १)। अंतिल्ली स्त्री दि । १ मध्य, बीच ; २ उदर, पेंट ; ्रर कल्लोल , तरंग, (दे १, ४४) । अंतेवासि वि [ अन्तेवासिन् ] शिष्य ; ( कप्प ) । अंतेवर देखो अंतेउर; ( प्रति १७ )। अंतो ब्र [अन्तर्]. वीचं, भीतर; "गामंतो संपत्ता" (उप ६ टी; सुर ३, ७४)। °खरिया स्त्री [°खरिका] नगर में रहनेवाली वेश्या; (भग १४)। "गइया स्त्री [ °गतिका ] स्त्रागत के लिए सामने जाना " सव्वाए विभूईए अंतोगइयाएं तर्णयस्स " ( सुर १४, १६१ ) ।

°गय वि [ °गत ] मध्यवर्ती, समाविष्ट ; ( उप ६८६ टी ) । 'णिअंसणी सी [ 'निवसनी ] जैन साध्वीयों को पहनने का एक वस्न ; ( वृह ३ )। °दहण न [ °दहन ] हृदय-दाह ; (तंदु)। भज्मोवसाणिय पुं [ भध्यावसा-निक ] अभिनय का एक भेद; (राय)। "मुहुत्त न [ भुहूर्त ] कम मुहूर्त, ४८ मिनिट से कम समय; (कप्प)। °वाहिणी स्त्री [ °वाहिनी ] चंद्र नरी; (ठा २, ३)। °वीसंभ पुं [°विश्रम्भ] हादिक विश्वास; (हे १, ६०)। "सह न ["शास्य ] १ भीतरी शल्य, घाव; (ठा४)। २ कपट, माया; (भ्रोप)। °साला स्त्री [ शाला | धरका भोतरी भाग "कोलालभंडं अंतोसालाहितो वहिया नीएंइ" ( उवा; पि ३४३ )। "हुत वि [ "मुख] भीतर, "अंताहुत" डज्भद्र जायासुगणे घरे हिल्ब अउतो " (गा ३७३)। अंतोहुत्त वि [दे] अधोमुख, श्रीधा मुंह वाला; (दे १, 29)1 अंत्रडी (अप) स्त्री [अन्त्र] म्रांत, म्रांतो; (हे ४, ४४५) । °अंद पुं [ चन्द्र ] १ चन्द्रमा, चांद "पसुवइणो रोसारूण-पडिमासंकंतगोरिमुहश्रंदं " (गा १)। २ कपूर; (से ९, ४७)। "राभ पुं ("राग) चन्द्रकान्त मणि; ( से E, ४७ ) i °अंदुरा स्री [ कन्दुरा ] गुका; ( से ६, ४७ ) । **ँअंद**ल पुं [ कन्दल ] बृज्ञ-विशेष; ( से ७, ४७ )। °अंदावेदि ( शौ ) देखा अंतावेदः ( हे, ४, २८६ )। स्री [अन्दु] शृङ्खला, जंजीर; (ग्रीप, अंदुया ∫ सा५३७') । ी ा ा ा अंदेउर (शौ) देखो अंतेउर; (हे ४, २६१)। अंदोल अक [अन्दोल्] १ हिंचकना, भूलना। कंपना, हिलना । दे संदिग्ध होना " श्रेंदोलइ दोलासु व माणो गरुयोवि विलयाणं " (स ५२१)। वक्र-अंदोलंत, अंदोलिंत, अंदोलमाण; (से 🖙 ४१, ११, २४; सर ३, ११६ )। अंदोल सक [ अन्दोलय् ] कंपाना, हिलाना । वक्र-अंदोलंत; (सुर ३, ६७)। अंदोलग वुं [ आन्दोलक ] हिंडोला ; ( राय ) । अंदोलण न [ आन्दोलन ] १ हिंचकना, मूलना; (सुर ४, २२४)। २ हिंडोला; ३ मार्ग-विरोप; (सुत्र १, ११)।

अंदोलय देखा अंदोलगः ( सुर ३, १७४ ) । अंदोलि वि [आन्दोलिन् ] हिलानेवाला, कंपानेवाला; (गा २३७)। अंदोलिर वि [ आन्दोलितृ ] भुतनेवाला ; (सुपा ७८) । अंदोल्लण देखो अंदोल्लण । अंघ वि [ अन्घ ] १ ग्रंधा, नेत्र-होन ; ( विपा १, १ ) ! २ त्रज्ञान, ज्ञान-रहित; "एए एं त्रंघा मूटा तमप्पइद्रा" (भग ७, ७)। °कंटइज्ज न [°कएटकीय,) श्रंधः पुरुव के कंटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना; ( ब्राचा )। °तम न [ °तमस ] निविड ब्रन्थकार; (सूत्र १, ४)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेषं; (बृह्र४)। १०० , ५,६४ १५,६३ आंध्र पुं.व. [ अन्ध्र ] इस नाम का एक देश ; ( पडम ६८,६७ ).। . अंघ वि [ आन्ध्र ] अन्ध्र देश का रहनेवाला; (पण्ह १,१)। अंधंधु पुं [दे] कूप, कुँब्रा; (दे १,१८) अंधकार देखो अंधयार; ( चंद ४ )। अंध्रग पुं [ दे ] बृज्ञ. पेड़; ( भग १८, ४ ) । विषह पुं ि बिह्नि ] स्थृल ग्रग्नि ; ( भग १८,४) । अंधग देखो अंध; (भग १८, ४)। °चणिह पुं िवहि ] सूदम त्राग्न ; ( भग १८, ४ )। °वण्हि पु . ( °च्चिष्ण ) यदुवंश का एक राजा, जो समुद्रविजयादि के पिताथा; ( अंत २ )। अंध्रय ) पुं [अन्ध्रक ] १ ग्रंधा, नेत्र-होन ; ( पह अंध्रयग ११,२)। २ वानर-वंश का एक राज-कुमार; (पडम ६,१८६)। अंधयार पुंत [ अन्धकार ] अंधेरा, अंधकार ; ( कप्प ; स ४२६) । "पक्त पुं िपक्ष ] कृष्ण-पन्न; (मुज्ज १३)। अंधयारण न [ अन्वकार ] ब्रन्धेरा : ( भवि ) [ कि अंध्रयारिय वि [अन्ध्रकारित ] अंध्रकार-वाला ; (से अंघरअ ) वि [ अन्घ ] ग्रंधा, नेत-होन ; ( गा. ७०४ ; अंधल हे २, १७३)। अंधलरिल्ली सी [अन्त्रयित्री ] ग्रंध वनानेवाली एक विद्या; ( सुपा ४२८ )। अंधार पुं [ अन्धकार ] अंधेरा 🛒 ( ब्रोघ १११;२७०) 🖂 अंधारिय वि [अन्ध्रकारित ] ग्रंधकार वाला ; ( सुपा **४४, सुर ३,२३०**)।

अंधाव सक [ अन्धय ] ब्रंधा करना । ब्रंधावेदः; ( विक अंत्रिआ स्त्रो [अन्त्रिका ] यत-विशेष; (दे २.१)। अंत्रिहरुग वि [ अन्य ] ब्रन्या, जन्माँधः, (पाह.२, ४) । अंबोकिद (शो) वि [अन्बोकत ] अंध किया हुआः; (स्वप्त ४६)ः। अंबु पुं [ अन्बु ] कूर. कुँमा ; (प्रामा; दे-१.१८.)। अंबेहरूम देवा अबिहरूम : (.पिगड )। °अंप पुं [ कस्प ] कंपन ; (मे ४,३२ )। अंव पुं अभ्व एक जात के पारमाधाभिक देव, जा नरक के जीवों को दुख देते हैं ; (सम २८)। अंब पुं आख़ि ] १ ब्राम का पेड; २ न ब्राम, ब्राप्त-फल; (हे १, ८४)। °गिट्टिया स्त्रो [दे] श्राम, को श्रांटो.ः गुउली; (निचू १४)। "चोयग न [दे.] अः झाम का रुंछा ; (निच १११)। २ आम को छाल ; (आचा २,७,२)। °डगल न [दे] त्राम का दुकड़ा; (निच् १४)। °डालग न [दे] त्राम का छोटा दुकड़ाः; ( ब्राचा २, ७, २)। °पेसिया स्त्री [पेशिका] आम का लम्बा डुकड़ा; (निचू १४)। °भित्त न ः [देः] आरमा का डुकड़ा ; ( निच् १५ ) । **ऀसालग** न [ःदे ] आमा कीः छाल ; (निच ११६८) । **ेसालवण न** िशालवती चैत्य-विशेष ; ( राय ) । अंव न [अस्छ ] १ तक, महा; (जं ३.)। २ खद्य रस ; ३ खट्टी चीज ; (विसे ) । । ४ वि निब्हर वचन बोलने वाला ; ( वृह १ ):। अंव वि [ आम्छ ] १ खंदी वस्तु ; २ महे से संस्कृत चीज ; (जंदे)।. °अंच विः तिष्त्र ] लाल, रक्त-वर्ण वाला ; (से ३,३४)। अंवग देखा अंव=त्राप्त; ( त्रणु ) धिया स्त्री [ शिरुष ] -्त्राम की गुरुली ; (श्रणु ) । 🖂 🚊 🛒 🖂 🦂 🕾 अंबह पुं [ अम्बष्ठ ] १ देश-विशेष ; ( पंजम ६८,६५ )। २ जिसका पिता बाह्मण और माता वैश्यं हो वह ; (सूत्र John James 1 (3,8 अंवड पुं [ अम्वड ] १ एक परित्राजक, जो महाविदेह ज्ञेत में जन्म लेकर मोचा जायगा ; (ब्रीप) । र भगवान् ंमहावीर का एक श्रावक, जो आगामी चौविसी में '२२ वॉ तीर्थंकर होगा ; ( ठा ६ ) । १००० १० विकेटी अंबड वि [ दे ] किंदन ; ( दे १,१६ ) । 🕒 🗸 🐫

अंवधाई स्तो [ अम्बाधात्रो ] धाई माताः (सुपा २६८)। अंवमसी स्त्री.. [.दे] कठिन: श्रीर नासी कनिक : (-दे 9,30) 10. 5. . . . . अंवय देखा अंव ; ( सुपा ३३४.) । अंबर न [ अम्बर ] १. ब्राकाशः ; 🦼 पात्र 💡 भग २,२:) ्र वस्त्र, कमडाः, (पात्रः, निच् १)। °तिलंब पुं ( (तिलक्ष ) पर्वत-विरोग ; ( ग्राव )। °वत्थ न ि वस्त्र । स्वच्छ बस्त : ( कप्प )। अविध्याः पुंत [अम्बरिय] १ महो, भाठाः (भग ३,६) त . २ कोष्टक ; (जीव ३)। . ३ पुं नारक-जीवों को . दुःख देनेवाले एक प्रकार के पारमाधार्मिक देव ; (पव १८०)। अंवितिस पुं, , अम्बभूषि ] १ जपर का तीसरा अर्थ देखो ; (सम २८)। र उज्जिथिनो नगरो का निवासी एक ब्राह्मण ; (अवः)। अंवरीस देखो अंवरिस । अंवरोसि देखा अंवरोसि । अंवसमिआ अंवसमो ( ) देखो अंवमसी। अंबहंडी स्त्री [ अम्बहुण्डी ] एक देवी ; ( महानि २ )। अंबा स्त्री [ अम्बा ] १ माता, मां; ( स्वप्न २२४ )। भगवान् नेमिनाय को शासन-देवो; (संति १०)। वल्ली-विशेव ; (.पगण १)। अंवाड सक [ खरण्ट् ] खरडेना, लेप करना ; " चमडेति खरएटेति अवाडिति ति वृत भवति" ( निच् ४ )। अंवाड सक [ तिरसं + क ] उपालंभ देना, तिरस्कार करना ''तम्रो हक्कारिय मेंबाडिया भौगम्रा यं' ( महा ) अंवाडग) पुं [आम्रातक] १ म्रामता का 🗀 💯 अंबांडय ( पण्ण १ ; पडम ४२,:६ )। २५न, त्रामला. का फल ; (अपनु ६)। अंवाडिय वि: [तिरस्कृत ] भ तिरस्कृत ; ( महा.)। .२ उपालन्धः ; ( स ४१२ ) । प्राप्ता वर्षा अंविआ स्ती [ अम्विका ] १ भगवान् नेमिनाथ की शासन-देवी; (तो १०)। २ पांचवें वासुदेव की माता; ( पडम २०,१८४ )। ः °समय पुं [ °समय ] गिरनार पर्वत पर का एक तीर्थ स्थान; (ती ४)। 📑 💆 अंविर न [ आम्रः] ग्राम का फलाः ( दे १,१४ ) १००० अंविल पुं [ आम्ल ] ११ खद्दा रस; ( सम ४१ )। २ वि. खटाई वाली चीज, खटी वस्तु; (अ)घ ३४०)। ३

नामकर्म-विशेष ; (क्रम्म १, ४१)। अंविलिया स्त्री [ अम्लिका ] १ इम्ली का पेड़ ; ( उप १०३१ टी)। २ इम्लीकाफल ; (श्रा२०)। अंबु न [ अम्बु ) पानी, जल; (पात्र )। °अ, °ज न [°ज ] कमल, पद्म ; ( ऋचू ४४ ; कुमा )। °णाह पुं [नाथा] एमुद्र ; (वन ६)। °रुह न [°रुह कमल ; (पात्र )। °वह पुं[ °वह ] मेघ, वारिस ; ( गडड )। °वाह पुं [ °वाह ] मेघ, वारिस; (गडड )। अंवुपिसाअ पुं दिं ो राहु; (गा ८०४)। अंबुसु पुं [दे] श्वापद जनतु विशेष, हिंसक पशु-विशेष, शरभ ; (दे १,११)। अंवेष्टिआ ) स्त्री [दे] एक प्रकार का ज्या, मुष्टि-यूत ; अंबेट्टी 🤰 (दे १,७) अंवेसि पुं [ दे ] द्वार-फलह, दरवाजा एक ग्रंश:; ( दे 9,5)1 अंबोची स्त्री [दे] फूलों को विननेवाली स्त्री; (दे १,६; नाट )। अंभ पुं [अम्भस् ] पानी, जल ; ( श्रा १२ )। अंभु ( अप ) पुं [ अश्मन् ] पत्थर, पाषाण ; ( पड् )। अंभो पुं[अम्भस् ] पानी, जल । ेअ न [°ज ] कमल; दे ७, ३८.)। °इणी स्त्री. [°जिनी] क्स्मलिनी, पद्मिनी; (मै६१)। °निहि पुं [°निधि] समुद्र; (श्रा १२)। °रुह न [ °रुह ] कमल, पद्म, " कुंभंभोरुह-सरजलनिहिणो, दिव्वविमाणस्यणगणसिहिणो" (उप ६ टी )। अंस पुं [अंश ] १ भाग, ग्रवयन, खंड, दुकडा; (पाग्र )। २ भेद, विकल्प ; (विसे )। ३ पर्याय, धर्म, गुण ; (विसे)। अंस १ पुं [अंस ] कान्य, कंघा; (गाया १, १८; अंसलग 🕽 📑 तंदु 🖯 🗁 अंसि देखो अस=अस । अंसि स्त्री [अश्रि] १ कोरा, कोना ; (उप पृष्टः )। २ धार, नौक ; ( ठा ८ )। अंसिया स्त्री [अंशिका] भाग, हिस्सा ; ( वृह ३ )। अंसिया स्त्री [अर्शिका ] १ ववासीर का रोग; ( भग १६,३)। २ नासिका का एक रोग; (निच् ३)। ३ फुनसी, फोड़ा; (निचू ३)। अंसु पुं [अंशु] किरण ; (लहुम ६)। °मालि पुं ( भालिन् ) स्यं, स्रज ; ( रयण १ )।

अंसु ) न [अश्रु] ब्रांसु, नेत-जल ; (हे १, २६; अंसुय ∫ कुमा ) । अंसुय न [अंशुक ] १ वस्त्र. कपड़ा; (से ६, ५२)। २ वारीक वस्र ; (बृह २)। ३ पोषाक, वेरा ; (कप्प)। अंसोत्थ देखो अस्सोत्थः ( पि ७४, ११२, ३०६ ) । अंहि पुं [अंहि ] पाद, पाँव ; (कप्पू )। अकइ वि [ अकति ] ग्रसंख्यात, ग्रनन्त ; ( ठा ३ )। अकंड देखा अयंड ; (गा ६६४)। अकंडतलिम वि [ दे ] १स्नेह-रहित ; 💉 जिसने शादी न की हो वह ; (दे १,६०)। अकंपण वि [ अकम्पन ] १ इंप-रहित । २ पुं, रावण का एक पुत्र ; (से १४,७०)। अकंपिय वि [अकस्पित ] १ कम्प-रहित । २ पुं. भगवान् महावीर का ब्राठवाँ गणधर ; ( सम १९ ) i अकज्ञ देखो अकय=ग्रकृत्य; (उव)। अकण्ण ) वि [अकर्ण ] १ कर्ण-रहित । २-३ पुं. अकन्न ) स्वनाम-ख्यात एक भ्रांतर्हीप भ्रौर उसमें रहने-वाला ; ( ठा ४,२ )। अकप्प पुं [ अकल्प ] ग्रयोग्य ग्राचार, 'शास्त्रोक्त विधि-मर्यादा से वहार का आचरण ; (कर्प)। अकप्प वि अकरुप्य । अनाचरणीय, शास्त्र-निषिद्ध ब्राहार-वस्त्र ब्रादी ब्रावाह्य वस्तु; ( वव १ )। अकप्पिय पुं [ अकिटपिक ] जिसको शास्त्र का पूरा २ ज्ञान न हो ऐसा जैन साधु ; ( वन १ )। अकप्पिय देखो अकप्प= श्रकल्प्य ; ( दस १ )। अकम वि [ अकम ] १ कम-रहितः २ किवि एक साथः (कुमा)। अकम्म ) न [अकर्मन्, °क ] १ कर्म का अभाव ; अकम्मग (वृह १)। २ पुं. मुक्त, सिद्ध जीव; ( त्राचा )। ३ वि. कृषि-ग्रादि कर्म-रहित ( देश, भूमि वगैरः ); ( जी २४ )। °भूमग, °भूमय वि [ °भूमक ] अकम-भूमि में उत्पन्न होने वाला ; (जीव १)। "भूमि, °भूमी स्त्री [°भूमि, भूमो ] जिस भूमि में कल्पवृत्तों से ही आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होनेसे कृषि वगैरः कर्म करने की आवश्यकता नहीं है वह, भोग-भूमि; ( ठा ३,४)। °भूमिय वि [°भूमिज] अवर्म-भूमि में उत्पन्न ; ( ठा ३,१ )।

अकम्हा अ [ अक्स्मात् ] अचानक, निन्कारण; ( सुपा KEE ) 1 अकय वि [अकृत ] नहीं किया हुआ ; (कुमा)। . °मुह वि [ °मुख ] अपछ्ति, अशिद्यित ; (वृह ३)। ेंट्थ वि िंथों ] असफल; ( नाट )। अक्य वि [अकृत्य] १-- २ करने को अयोग्य या ३ न अनुचित काम। °कारि वि . [°कारिन् ] अकृत्य को करनेवाला ; ( पउम ८०,७१ )। अकय्य (मा ) ऊपर देखो ; (नाट )। अकरण न [ अकरण ] १ नहीं करता ; ( कस )। र मैथुन " जड़ सेवंति अकरण पंचण्हवि. वाहिरा हु ति " (वव ३)। अकाइय वि [ अकायिक ] १ शारीरिक चेष्टा से रहित । , २ पुं. मुक्तात्मा ; (भग ८,२ )। अकाम पुं [ अकाम ] १ अनिच्छा : ( सुझ २, ६ )। २ वि. इच्छा-रहित, निष्काम; (धुपा २०६) । °णिज्ञरा .स्री [ °निर्जरा ] कर्म-नाश की ग्रनिच्छा सं, बुभुद्गा ग्रादि कर्षों को सहन करना : ( ठा ४, ४ )। अकामग ] [अकामक ] ऊपर देखो । १३ प्रवांछ-अकामय े नीय, इच्छा करने को अयोग्य : ( पण्ह १, १; खाया १, १) । अकामिय वि [ अकामिक ] निराश: ( विपा १, १ )। अकाय वि अकाय । १ शरीर-रहित । १ पुं मुक्तातमाः ( ठा:२; ३ ) । अकार पुं [अकार ] 'ग्र' श्रज्ञर, प्रथम स्वर वर्ण ; (विसे ४६५)। अकार्ग पुं [ अकारक ] १ ब्रहचि, भोजन की ब्रनिच्छा रूप रोग; ( णाया १, १३ )। २ वि. अकर्ता; ( सूअ 9, 9)। "वाइ वि [ "वादिन् ) आत्मा को निष्किय माननेवाला : (सूत्र १, १) । अकासि अ [ दे ] निपेध-स्चक अन्यय, अलम्, "अकासि त्रजाए," (दे, १, ५) । अकिंचण वि (अकिञ्चन )ः १ साधु, मुनि, भिनुकः (पगह २, ४) । २ गरीव, निधन, दरिद्र; (पात्र) । अकिट वि (अरुप्) नहीं जोती हुई जमीन "अकिंद्रजाय-" ( पडम ३३, १४०) । अकिट्ट वि [ अक्तिप्ट ] १ क्रेश-रहित, वाघा-रहित; "पेच्छामि तुज्म कर्त, संगामे कड्वएस दियहेस । 🎺

मह नाहेण विणिह्यं रामेण अकिद्रधन्मेणं " (पडम १३,१२)। अकिरिय वि [अकिय ] १ ब्रालसु, निरुवम । व्यापार से रहित: (ठा ७) । ३ परलोक-विषयक किया की नहीं माननेवाला, नास्तिक, (णंदि)। "ाय वि ["तिमन्] आत्मा, को निष्क्रिय माननेवाला, सांख्य: (सुत्र १, १०)। अकिरिया स्त्री [ अकिया ] १ किया का श्रभाव ; ( भग २६, २)। २ दुष्ट किया, खराव न्यापार: (ठा ३, ३)। ३ नास्तिकताः (ठा ८) । °वाइ वि [ °वादिन् ] परलोक-विषयक किया को नहीं माननेवाला, नास्तिकः (ठा ४, ४) । अकीरिय देखो अकिरिय; "जे कंइ लोगिम अकी-रियाया: अने ग पुड़ा धुयमादिसंति " ( सूत्र १, १० )। अकुइया सी [अकुचिका] देखो अकुय। अकुओभय थि [ अकुतोभय ] जिसको किसी तर्फ से भय न हो वह, निर्भिय: ( ग्राचा )। अकुंठ वि [ अकुएठ ] अपने कार्य में निपुरा (गउड)। अकुय वि [अकुच] निधल, स्थिर; (निचू १)। स्त्री-अकुइया: (कप)। अकोप्प वि [ अकोप्य ] रस्य, सुन्दर ; ( पंगह १, ४ ) । अकोप्प वुं [दें] अपराध, गुनाह ; ( षड् ) । अकोस. देखो अक्कोस=ग्रकोश । अकोसायंत वि: अकोशायमान विकसता हुआ ' रवि-किरणतरुणवोहियमकोसायंतपउमगभीरंवियडणाभे" ( श्रीप )। अक्दर पुं ि अर्की । सर्थ सूरज ; (सुर १०, २२३)। २ आक का पेड़: (प्रास् १६८) । १ सुवर्ण, सोना "जेग अन्नुत्रसरिसो विहित्रो स्यणक्र-संजोगो '' (स्यण ४४) । ४ रावण का एक सुभट; ('पडम १६, २ )। 'तूल न [ °तूल ] ब्राक की रूई; (परण १)। °तेअ पुं [ 'तेजस् ] विद्याधर वंश का एक राजा: ('पउम '४,' ४६)। °वोंदीया स्त्री [ °वोन्दिका ]! वंही-विशेषं; (पण्ण १)। अक पुं [दे] दत, संदेश-हारकः; (दे १,६/):। 🐃 °अक देखो चक; (गा १३०, : से १, १) । . . . . अक्सअ वि [अस्तत ] नहीं किया गया ; "पुन्त वि [ "पूर्व ] जो पहले कभी न किया गया हो; ( से १२, ४०)। अक्कंड देखो अकंड; ( त्राउ, ४३ ) । अक्कत वि आकान्त ] १ बलवान के द्वारा दवाया हुया; ( गाया १, ८ ) । २ वेरा हुआ, प्रस्तः ( आचा ) । ३ परास्त, ब्रामिभृतः (सूत्र १, १, ४) ॥ (४:एक

जाति का निर्जीव:वायुः ( ठा ४; ३ ) । ४ न स्राक्रमण, उल्लंधनः (भग १, ३)। °दुक्ख वि [°दुःख] दुःख से द्वा हुआ; ( सुष्ठ १, १, ४ )। 🦯 अक्कंत वि [ दे ] चढ़ा हुया, प्रवृद्ध; ( दे १, ६ ) । अक्कंद् अक [आ+क्रन्द्] रोना, चिहाना; (प्रामा) । वक्र-अक्कंदंत: ( मुपा ४७४ )। अक्कंद ( ग्रप ) देखां अक्कम=आ+क्रम् । अक्कंद्र; संक्र-अवकंदिऊण; (सण्)। अक्कंद पुं [ आक्रन्द ] रोदन, विलाप, चिहाकर रोना; ( बुर २, ११४ )। अवकंद वि दि ] त्राण करनेवाला, रक्तकः (दे १, १४)। अक्कंदावणय वि [ आकन्दक ] स्लानेवाला; ( कुमा )। अक्कंदिय न [अ।क्रन्दितः] विलाप, रोदन; ( से ४, ६४; 'पडम ११०, १)। अक्कम सक [ आ+कम् ] १ श्राक्रमण करना; दवाना; र परास्त करना । वकृ—अक्रमंत; (पि ४८१)। संकृ— अक्रमित्ताः ( पण्ह १, १ )। अकम पुं ( आकम ) १ दवाना, चढ़ाई करना; २ पराभव (भाव)। अक्रमण न [आक्रमण] १—२ ऊपर देखो (से १४,६६)। ३ पराकम; (विसे १०४६)। ४ वि थ्राक्रमण करनेवाला ; (·से ६,१ )। अक्कमिअ देखो अक्कंत=आकान्त; (:काप्र १७२ ; सुपा १२७)। अक्कसाला स्त्री [दे.] १ वतात्कार, जवरदस्ती ; २ उन्मत्त सी स्त्री ; (दे १,६८)। अक्का स्त्री [ दे ] बहिन ; ( दे १,६.) । अक्कासी स्त्री [ अक्कासी ] व्यन्तर-जातीय एक देवी ; (ती ६)। अक्किज्ज वि [ अक्रेय ] खरीदने के त्रयोग्य ; ( ठा ६ )। अफ्किट वि [ अक्लिप्ट ] १ क्लेश-वर्जित ; ( जीव ३ )। २ वाधा-रहित ; ( भग ३,२ )। अफ्किह वि [ अरुष्ट ] य्र-विलिखितः; ( भग ३,२ ) 🕩 अक्किय वि [ अक्रिय ] फ़िया-रहित ; ( विसे २२०६ )। अक्कुटु वि [ दे ] यध्यासित, ब्रॉविप्टित ; ( दे १,११ ) । अक्कुरत सक [गम् ] जाना । अक्कुराइ; (हे ४,१६२) । अक्कुत्य वि [ अकुहक ] निष्कपट, माया-रहित ; ( दस ٤,٦) ١

अवकूर वि [अकूर] क्र्ता-रहित, दयालु; (पव २३६ ) । अक्केज्ज देखो अक्किज्ज । 💮 💮 💮 अक्केल्लय वि [ एकाकिन् ] एकिला, एकाकी ; (नाट )। अक्कोड पुं दि ] छाग, वकरा ; ( दे १,१२ )। अक्कोडण न [ आक्रोडन ] इक्ट्रा करना, संग्रह करना ; (विसं)। अक्कोस न [अक्रोश] जिस याम की अति नजदीक में अटवी, श्वापद या पर्वतीय नदी अदि का उपद्रव हों वहं; " खत चलमचलं वा, इंदमणिंदं सकोसमक्कोसं । वाघातिम्म अकोसं, अडवीजले सावए तेथे " ( वृह ३ ) ।" अक्कोस सक [ आ+कुश् ] ब्राकाश करनाः। अक्कोसित ; ( सुर १२,४० ) । 🐩 💛 🐪 अक्कोस पुं [आकोश ] वह वचन, शाप, भत्सना ; (सम ४०)। अक्कोसग वि [आक्रोशक ] ब्राक्रीश कंरनेवाला ; '( उत २)। अक्कोसणा स्त्री [ आक्रोशना ] अभिशाप, निर्मार्त्सना ; ( णाया १,१६ )। अक्कोसिअ वि [ आक्रोशित ] कडु वचर्नो से जिसकी भत्सीना की गई हो वह ; ( सुर ६, २३४ )। अक्कोह वि [अक्कोध ] १ अल्प-कोधी ; (ज २)। २ क्रोध-रहित ; ( उत २ )। अक्ख पुं [अक्ष ] १ जीव, ब्रात्मा; (ठा १)। २ रावण का एक पुत : (से १४,६४)। ३ चन्दनक, समुद्र में होनेवाला एक द्वीन्द्रिय जन्तु, जिसके निर्जीव रारीर को जैन साधु लोग स्थापनाचार्य में रखते हैं; ( श्रा १) । 😕 पहिया की धुरी, कील ; ( ब्रोघ १४६ )। ५ चौसर का पाँसा ; (धरा ३२)। ६ विभीतक, वहडा का चृत्त ; (से ६,४४)। ७ चार हाथ या ६६ अंगुलों का एक मान ; ( त्रणु; सम )। ५ स्द्राच्च ; ( त्रणु ३ )। ६ न इन्द्रियः (विसे ६१ ; घण ३२)। १० चत, ज्याः (से ६,४४)। °चम्म न [°चर्मन् ] पखाल, मसक '' अक्खचम्मं उद्गगंडदेसं '' ( गाया १,६ )। ः °पाइय न [ °पादक ] कील का टुकड़ा " राइणा हाहारवं करेमा-णेण पहुत्रों सो सुणुत्रों अक्खपाडएगंति " (स २१४)। भारा स्त्री ( भारा ) जपमाला ; ( पडम ६६,३१ )। °ल्ल्या स्त्री [ल्लां] स्त्राची की माला; (दे)।

े वत्त न [ ेपात्र ] पूजा का पात; "तो लोओ । गहियक्खवतहत्थो एइ गिहे "" वद्धावणत्यं " (सुपा ४८४)। <sup>°</sup>वलय न [ <sup>°</sup>वलय ] स्दान की माला; (दे २, ८१)। °चाअं पुं [ °पादं ] नैशायिक मत के प्रवर्तक गौतम ऋषि; (विसे १४०८)। विज्ञांडग पुं [ °वाटक ] अखाडा ( जीव २ )। °सुत्तमाला स्ती [ °सूत्रमाळा ] जपमाला ; ( अणु ३ ) । र अक्ख देखो अक्खा=ग्रा+ख्या । अक्खर ; ( सणः) । अक्खइय वि [ आख्यात ] उक्त, कथित; ( सण ) । अक्खंड वि अखएड । १ संपूर्णः २ अखिष्डतः ३ निरन्तरं, अविच्छित्र '' अक्खण्डपयाणेहिं रहवीरपुरे गओ कुमरो'' (सुपा ₹8€) | was to the training of the second अक्खंडल पुं [ आखर्डल ] इन्द्रः ( पात्र ) व्रात्तिक अवखंडिअ वि [अखण्डित] १ संपूर्ण, खण्ड-रहितः, (से ६, १२)। २ अविच्छित्र, निरन्तरः ( उर ८, १०)। अक्षंत देखो अक्षा=श्री+ख्या । 💛 🕟 😁 💛 अक्खड सक [आ+स्कन्द्र] त्राक्रमण करना । "अक्खड४ पिया हित्रए, अरुणं महिलाअणं रमंतस्स" ( गा ४४ ) । अक्खणवेल न दि । १ मैथुन, संभोगः २ शाम, संध्या काल; (दे १, ४६.) । गाँगामा । अक्खिणिआ स्त्री (दे ) विपरीत मैथुन; (पात्र ) । अक्लम वि [अक्षम ] १ ब्रसमर्थः ( सुपा ३०० ) । २ अयुक्त, अनुचितः ( ठा २, २ ) । अक्खय वि [ अक्षत ] १ वाव-रहित, त्रण-शून्य; ( सुर ्र, ३३)। २ अखिंग्डत, संपूर्ण ु ( सुर ६, १११)। ३ पुंव अखगड चावलः (सुपा ३२६)। ीयार वि िचार] निर्दोष आवरण वालाः ( वव 3)1. अवस्त्रय वि अक्षय । १ त्त्रय का त्रभावः ( उवर ८३ )। २ जिसका कभी चय-नाश न हो वह: (सम १)। . °णिहितव पुंन [ °निधितपस् ] एक प्रकार की तपश्चर्या; (पंचा ६)। 'तह्या स्त्री ['तृतीया ] वैशाख शुक्र ्तृतीयाः (श्रानिः) । । अक्खर पुन [ अक्षर ] १ अन्तर, नर्ण; ( सुपा ६४६ )। २ ज्ञान, चेतना "नक्खरइ अणुन्योगेनि, अक्खरं, सो य चेयणाभावो " ( विसे ४६४ ) । ३ वि. अविनश्वर, निलः (विसे ४५७) । ेट्य पुं [ीर्थ ] शब्दार्थ; ( प्रमि , १५१ ) । 'पुंडिया स्त्री [ 'पृष्ठिका ] लिपि-विशेष;

(सम<sup>्</sup>रे४)। °समास पुं [ °समास:] ७ अन्नरों, का समूह; २ श्रुत-ज्ञान का एक भेद; (कम्म १, ७) । अक्खल पुं [दे] १ अखरोट वृत्तः, २ नः अखरोट वृत्त का फल; (पराया १६.)। अक्खिलिय वि [दे] १ जिसका प्रतिशब्द हुआ हो वह, प्रतिध्वनित; (दे १, २७)। २ ब्राकुल, व्याकुल; ·('सुर'४, ८८ ) । अक्खिलय वि अस्खिलित । १ अवाधित, निरुपदवः ( कुमा ) । २ जो गिरा न हो वह, अपतितः ( नाट ) । अक्खवाया स्त्री [ दे ] दिशा; ( दे १, ३४ ) । 🥕 अक्खा सक [आ+ख्या] कहना, वोलना । वक्र-अंक्खंत; ( सणः धर्म ३ ) । कवर्त्त-अक्खिज्जंतः ( सुर १५, १६२)। कु-अक्लेअ, अक्लाइयव्यः (विसे र६४७; गा २४२)। हेक्-अक्लाउं; (दस ८; सत ३ टी)। अक्खा स्त्री ( आख्या ) नामः ( विसे १६११ ) । अक्लाइ वि [आख्यायिन ] कहनेवाला, उपदेशक "अधम्म-क्खाई" ( ग्राया १, १८; विपा १, १ )। अक्लाइय न [आख्यातिक ] क्रिया-पद, क्रिया-वाचक । शब्द ; ( विसे )। अक्लाइय वि [अक्षितिक ] स्थायी, अनश्वर, शाश्वत " एवं ते अलियवयणंदंच्छा परदोसुप्यायणपसता वेढंति अक्लाइयवीएण अप्यार्ग कम्मवंधर्णेण '' ('पंग्हे १,२') । अक्लाइया स्त्री [आख्यायिका ] उपन्यास, वार्ता, केहानी; (कप्पु; भास ४०)। अक्खाग पुं [आख्याक] म्लेच्छों की एक जाति; (सुझ १,१)। अक्खाडग 🧎 पुं [ अक्षवाटक ] १ ज्ञा विलने का अक्लाड्य 🗸 ः ब्रहा । २ ब्रिलंडां, व्यायाम-स्थानं ; (उप पृ १३०)। ३ प्रेसकों को 🔻 🕛 े वैठने का ब्रासन ; ( ठा ४, २ )।'' अक्खाण न [ आख्यान ] १ कथन, निवेदन ; ( इसा ) १ २ वाती, उपकथा ; ( पडम ४८,७७) । अक्लाणय न [ आख्यानक ] कहानी, वार्ता ; ( उप १६७ ही) वर्षे कार्यात कार्या कर रेक्टर अक्खाय वि [ आख्यात ] १ प्रतिपादित, कथित ; ( सुपा ३६४ )। २ न कियापद ; (पण्ह २, २)। अवखाय न [अखात ] हाथी को पकड़ने के लिए किया जाता गढ़ा, खट्टा ; ( पात्र ) ।

अक्खाया स्त्री [ आख्याता ] एक प्रकार की जैन दीचा; "अक्खायाए सुदंसणो सेद्री सामिणा पडिवोहिय्रो" (पंचू )। अक्खि ति [अक्षि ] ब्रांख, नेत्र ; (हे १, २३; ३४; स २; १०४; प्राप्र ; स्वप्र ६१)। अविखा वि [आक्षिक ] पाँसा से ज्या खेलने वाला, जुआड़ी; (दे ७, ८)। अविखा वि [ आख्यातं ] प्रतिपादित, कथित ; ( श्रा 98)1 अक्खितर न [ अक्ष्यन्तर ] ग्रांख का कोटर ; ( विपा 9, 9)1 अक्खिज्जंत देखो अक्खा=ग्रा+ल्या। अक्मिन्नत्त वि [ आक्षिप्त ] १ व्याकुल । १ जिस पर टीका की गई हो वह। ३ आक्रष्ट, खीचा हुआ ; ( सुर ३,११४)। ४ सामर्थ्य से लिया हुआ; (से ४,३१)। अक्खित न [ अक्षेत्र ] मर्यादित त्तेत्र के वहार का प्रदेश ; (निच्१)। अक्खिच सक [आ+िक्ष्प्] १ ब्राचेप करना, टीका करना, दोपारोप करना। २ रोकना। ३ गँवाना। व्याकुल करना । १ फेंकना । ६ स्वीकार करना । "ग्रक्षिवन**इ** पुरिसगार" (उनर ४९) । हेक्क-अनिखनिउं; (निर १,१)। "तत्र्यो न जुत्तमिह कालम् अ**क्लिविउं**" (स २०५; पि ५७७)। कर्म--- " अविखप्पइ य मे वाणी " (स २३; प्रामा )। अक्लिवण न [आक्षेपण] व्याकुलता, धवराहट ; (पगह १,३)। अक्खीण वि [ अक्षीण ] १ हास-सून्य, ज्य-रहित, अख्ट; (कप्प)। २ परिपूर्ण, संपूर्ण; (कुमा)। °महाणसिय वि [ °महानसिक ] जिसको निम्नोक्त अन्तीण-महानसी राक्ति प्राप्त हुई हो वह ; ( पण्ह २,१ ) °महाणसी स्त्री [ भहानसी ] वह अद्भूत आत्मिक शक्ति, जिससे थोड़ा भी भिचान दूसरे सेंकडो लोगों को यावततृप्ति खिलाने पर भी तवतक कम न हो, जबतक भिद्यात्र लानेवाला स्वयं उसे न साय; (पन २७०)। <sup>°</sup>महालय नि [°महालय] जिससे थोड़ी जगह में भी बहुत लोगों का समावेश हो सके ऐसी प्रझूत प्रात्मिक राक्ति से युक्त ; ( गच्छ २ )। अक्लुअ वि [ अक्षत ] अज्ञीण, त्र टि-शून्य "अक्लुआ-यारचरिता " (पडि)। अक्खुडिअ वि [ अखण्डित ] संपूर्ण, अखगड, बृदि-रहित

" अक्खुडिओ पक्खुडिओ छिक्कंतोवि सवालवुड्ढजणो " (सुपा ११६) । अक्खुण्ण वि [ अक्षुण्ण ] जो तुटा हुमा न हो, मविच्छित्र; (बृह १)। अक्खुद्द वि [ अक्षुद्र ] १ गंभीर, त्रतुच्छ; ( दव्त ४ ) । २ दयालु, करुण ; (पंचा २)। ३ उदार; (पंचा ७)! ४ सूदम बुद्धि वाला; (धर्म २)। अक्खुद्द न [ अक्षोद्र्य ] जुद्रता का ग्रभाव; ( उप ६१४ )। अवस्तुपुरी स्त्री [ अक्ष्युरी ] नगरी-विशेषः ( खाया २ )। अक्खुव्समाण वि [ अक्षुभ्यमान ] जो चोभ को प्राप्त न होता हो; ( उप पृ ६२ )। अवखुहिय वि [अञ्जुभित ] ज्ञोभ-रहित, अ्रजुञ्ध ; (सण)। अवखूण वि [ अक्षूण ] अन्यून, परिपूर्ण "भोयणवत्थाहरणं संपायंतेण सञ्चमक्ख्यां '' ( उप ७२८ टी ) । अक्लेअ देलो अक्ला=ग्रा+स्था । अवन्वेच पुं [ अ+क्षेप ] शीव्रता, जल्दी; ( सुपा १२६ )। अक्खेव पुं [ आक्षेप ] १ ग्राकर्षण, खीच कर लाना ; (पगह १, ३)। २ सामर्थ्य, अर्थ की संगति के लिए अनुक्त अर्थ को वतलाना; (उप १००२)। ३ आरांका, पूर्वेपन्न; (भग २, १; विसे १४३६)। ४ उत्पत्ति; '' दइवेगा फलक्लेवे अइप्पसंगो भवे पयडो '' (उवर ४८)। अक्लेबग पुं [आक्षेपक] १ खीच कर लानेवाला, श्राकर्षक; २ समर्थक पद, श्रर्थ-संगति के लिए अनुक्त श्रर्थ को वतलानेवाला शब्द; (उप ६६६)। ३ सान्निध्य-कारकः; ( उवर १८८ )। अवखेवणी सी [आक्षेपणी ] श्रोताय्रों के मन को त्राकर्षण करनेवाली कथा; ( श्रीप )। अवखेवि वि [ आशेपिन् ] आकर्षण करनेवाला, खीच कर लानेवाला; (पगह १,३)। अक्खोड सक [ रूप् ] म्यान से तलवार को खीचना-वाहर करना । अक्खोडइ ; ( हे ४, १८७ )। अक्खोड सक [आ+स्फोटय्] थोड़ा या एक वार माटकना । अक्लोडिजा । वक् -अक्लोडंत; (दस 8)1 अक्कोड पुं [अक्षोट:] १ अख्रोट का पेड़; २ न अखरोट दृज का फल; (पगण १७; सण)। ३ राज-कुल को दी जाती सुवर्ण ब्रादि की भेंट; (वव १)।

```
अक्खोडिय वि [ कृष्ट ] खीचा हुआ, वहार निकाला हुआ
   ( खड्ग ) ; ( कुमा ) ।
                 पुं [अक्षोभ ] १ ज्ञोभ का त्रभाव, धव-
                 राहट; ( गाया १, ६ )। २ यदुवंश के
   अक्खोह
                 राजा अन्धकदृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्
                नेमिनाथ के पास दीचा ले कर रात्र्जय पर
                मोच्च गया थाः ( अतंत १, ७ ) । ३ नः
                 '' अन्तकृद्शाः'' सूत्र का एक अध्ययनः
                 ( इर्रत १, ७ )। ४ वि. चोम-रहित,
                 अचल, स्थिर; ( पण्ह २,५; कुमा )।
   अक्कोहणिज्ञ वि [अक्षोभणीय ] जो चुन्ध न किया
    जा सके; (सुपा ११४)।
   अक्लोहिणी स्त्री [ अक्ष्रें हिणी ] एक वड़ी सेना, जिसमें
     २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६४६१० घोड़े और
     १०६३४० पैदल होते हैं; ( पउम ४४, ७; ११ ) ।
   अखंड वि [ अखंड ] परिपूर्ण, खण्ड-रहित; (श्रीप ) ।
   अखंडल पुं [ आखएडल ] इन्द्र; ( पचम ४६; ४४ ) ।
🏃 अखंडिय वि [ अखंखिडत ] नही तुटा हुत्रा, परिपूर्ण;
    (पंचा १८)।
   अखंपण वि [ दे ] स्वच्छ, निर्मल " त्रायवताई । धारिति,
     ठविंति पुरो अस्तम्पणं दप्पणं केवि " ( सुपा ७४ )।
   अखड़ वि [ अखाद्य ] जो खाने लायक न हो; ( णाया
     9, 98 ) 1
   अखत्त न अक्षात्र ने चित्रद, जुलम,
     " संपद्द विज्जावलियो, ब्रहह अखत करेड कोड इमो "
    (धम्म ८ टी)।
   अखम देखो अक्खम; ( कुमा )।
    अखिलअ देखो अवखिलय=ग्रस्वितिः ( कुमा )।
   अखादिम वि [अखाद्य] खाने को अयोग्य, अमदय
     " कुपहे धावति, श्रखादिमं खादति " ( कुमा ) ।
   अखाय वि [अखात ] नहीं खुदा हुआ। °तळ न
    ि °तल ] छोटा तलाव; ( पात्र ) ।
   अखिल वि [अखिल ] १ सर्व, सकल, परिपूर्ण; ( कुमा )।
    २ ज्ञान-ग्रादि गुणों से पूर्ण " त्राखिले त्रागिद्धे त्राणिए ज्र
    चारी " (सूत्र १, ७)।
   अखुट्ट वि [ दे ] ग्रब्ट ; ( भवि ) ।
   अखुट्टिअ वि ( अतुडित ) ब्रख्ट, परिपूर्ण; ( कुमा ) ।
   अख़डिअ देखो अक्ख़ुडिअ; ('कुमा )'।
```

```
अखेयण्ण वि [ अखेद्द ] अकुराल, अनिपुणः ( सुत्र
 9, 90) 1
अखोहा स्त्री [अक्षोभा ] विद्या-विरोष; (पडम ७, १३७)।
अग पुं [अग ] १ वृत्त, पेड ; २ पर्वत, पहाड; ( से ६,
४२) " उचागयठागालहसंठियं " ( कप्प ) ।
अगइ स्त्री [ अगति ] १ नीच गति, नरक या पशु-योनि में
 जन्म; (ठा २, २)। २ निरुपाय; (अञ्च ६६)।
अगंठिम न [अग्रन्थिम ] १ कदली-फल, केला; (वृह
  १)। २ फल की फाँक, टुकड़ा; (निचू १६)।
अगंडिगेह वि [दे] यौवनोन्मत, जुवानी से उन्मत बना
्हुआ; (दे १, ४०) ।
अगंड्रयग वि [ अकण्ड्रयक ] नहीं खनलानेवाला; ( सूच
 २, २ ) ।
अगंथं वि [ अग्रन्थ ] १ धन-रहित । २ पुंस्री, निर्प्रन्थ,
 जैन साधु ''पावं कम्मं त्रकुव्वमाणे एस महं अराये
 विद्याहिए " ( आचा ) ।
अगंध्रण पुं [अगन्ध्रन ] इस नाम की सर्पों की एक
 जाति " नेच्छंति वंतयं भोत् कुले जाया अगंधणे "
 (दस २)।
अगड पुं [दे अवट] कूप, इनारा ; (सर ११, 🗸
 प्टः; उव )। °तड त्रि [ °तट ] इनारा का किनारा;
  (विसे)। °द्त्त पुं [°द्त्त] इस नाम का एक राज-कुमार;
 ( उत्त ) । दद्दुर पुं [ दर्दूर ] कुँए का मेड़कः
 अल्पज्ञ, वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ वाहिर न गया हो;
 ( गाया १, ५)।
अगंड पुं [अवट] कूप के पास पशुत्रों के जल पीने के
  लिए जो गर्त बनाया जाता है वह; ( उप २०५.)।
अगड वि [ अकृत ] नहीं किया हुआ; ( वव ६ )।
अगणि पुं [अग्नि] आग; (जी ६)। °काय पुं
[ °काय] अप्रि के जीव ; (भग ७,१० )। 'मुह पुं
 [ भुख ] देव, देवता ; ( आचू )।
अगणिअ वि िअगणित | अवगणित, अपमानित; ( गा
 ४८४ : परस ११७,१४ )।
अगणिडजंत वि [ अगण्यमान ] जो गुणने में न ब्राता हो,
 जिसकी ग्रावृत्ति न की जाती हो "ग्रगणिज्जती नासे विज्ञा"
 ( प्रासु ६६ ) ।
अगरिथ ) पुं [अगस्ति, कि ] १ इस नाम का एक
अगत्थिय रिषे। २ वृत्त विशेष ; (दे ६.१३३ ;
```

अनु )। ३ एक तारा, अठासी महाप्रहों में ५४ वाँ महायह ; ( ठा २,३ )। 👝 अगन्न वि [ अगण्य ] १ जिसकी गिनती न हो सके वह ; ( उप ७२ न टी )। अगन्न वि [अकर्ण्य ] नहीं सुनने लायक, अश्राच्य ; (भवि)। अगम न [ अगम ] ब्राकाराः गगन ; (भग २०,२)। अगमिय वि [ अगमिक ] वह शास्त्र, जिसमें एक-सदृश पाठ न हो, या जिसमें गाथा वगैरः पद्य हो ; " ग़ाहाइ त्रगमियं खलु कालियसुयं " (विसे ५४६)। अगम्म वि [अगस्य] १ जाने को अयोग्य । ३ स्त्री. भोगने को अयोग्य-भिगनी, परस्री आदि-स्त्री ; (भिवः; सुर १२, १२ )। °गामि वि [ °गामिन् ] परस्री को भोगनेवाला, पार्दारिक ; ( पग्ह १, २ ) । अगय न [ अगद ] श्रीषध, दवाई ; ( सुपा ४४७ )। ्र अगय पुं [ दे ] दैत्य, दानव ; ( दे १,६ )। अगर पुन [ अगर ] सुगन्धि काष्ट-विरोष ; (पगृह २,४..)। अगरल वि [ अगरल ] सुविभक्त, स्पष्ट, " अगरलाए अम-म्मणाए " भासाए भासेइ " ( ग्रीप )। अगरु देखो अगर ; ( कुमा )। अगरुअ वि [ अगरुक ] बड़ा नहीं, छोटा, लघु ; (गउड)। अगरुलहु वि [ अगुरुलघु ] जो भारी भी न हो और हलका भी न हो वह, जैसे आकारा, परमाणु वगैरः ; (विसे)। "णाम न [ "नामन् ] कर्म-विरोप, जिससे जीवों का शरीर न भारी न हलका होता है ; (कम्म १,४७)। अगलदत्त पुं [ अगडदत्त ] एक रथिक-पुतः ; ( महा )। अगलुय देखों अगर; (श्रीप)। अगहण पुं दि ] कापालिक, एक ऐसे संप्रदाय के लोग, जो माये की खोपड़ी में ही खाने पीने का काम करते हैं: (दे १,३१)। अगहिल वि [ अग्रहिल ] जो भूतादि से ग्राविष्ट न हो, त्रपागल ; (उप १६० टी)। "राय पुं ["राज ] एक राजा, जो वास्तव में पागल न होने पर भी पागल-प्रजा के भ्राक्रमण से वनावटी पागल वना था ; (ती २१ )। अगाढ वि [ अगाभ्र ] ग्रथाह, बहुत गहरा " ग्रगाढपण्लेसु वि भावित्रप्या " ( सूत्र १,१३ )। अगामिय वि [ अग्रामिक ] ग्राम-रहित " ग्रगामियाए " भडवीए " (भ्रीप )।

अगार पुं [ अकार ] 'ग्र ' ग्रजर ; (विसे ४८४ ) । अगार न [ अगार ] १ गृह, घर ; ( सम ३७ )। २ पु. गृहस्थ, गृही, संसारी ; ( दस १ )। °तथ वि :[ °स्थ ] गृही, संसारी; (ब्राचा)। °धम्म पुं [°धर्म] गृहि-धर्म, ्रथावक-धर्म; ( श्रीप )। अगारि वि [ अगारिन् ] गृहस्थ, गृही ; ( सुग्र २,६ )। अगारी हो [ अगारिणी ] गृहस्थ ह्वी ; ( वव ४ )। अगाल देखो अयाल ; (स ८२)। अगाह वि [ अगाध्र ] गहरा, गंभीर ; ( पात्र )। अगिला स्त्री [ अग्लानि ] त्रखिनता, उत्साह ; (ठा ्अगिला स्त्री [ दे ] अवज्ञा, तिरस्कार ; ( दे १,१७ )। अगीय वि [ अगीत ] शास्त्रों का पूरा ज्ञान जिसको न हो वैसा (जैन साधु); (उप ५३३ टी)। 👵 अग़ीयत्थ वि [ अगीतार्थ ] ऊपर देखो ; ( वव १ )। अगुज्ज्ञहर वि- दे ] गुप्त वात को प्रकाशित करनेवाला ; (. दे १,४३ )। अगुण देखो अउण ; (पि २६४)। अगुण वि [ अगुण ] १ गुण-रहित, निर्गुण ; ( गउड )। २ पुं दोष, दूषण ; (दस ४) । अगुणि वि [ अगुणिन् ] गुण-वर्जित, निर्गुण ; ( गउड )। अगुरु ) वि [अगुरु] १ वड़ा नहीं सो, छोटा, लघु । अगुरुअ 🕽 २ पुंन, सुगन्धि काष्ठ विशेष, श्रगुरु-चंदन "धूवेण किं अगुरुणो किमु कंकणेण" (कप्पू; पडम २,११)। ्रे देखो अगरुलहु; । ('सम ११, ठा अगुरुलहुअ <sup>)</sup>. १०)। अगुलु ,देखो अगुरु ''संखितिणिसागुलुचंदणाई '' (निचू २)। अप्नान[अग्र] १ अग्रेग का भाग, ऊपर का भाग; (कुमा)। २ पूर्व-भाग, पहले का भाग; (निचू १)। ३ परिमाण " अग्गं ति वा परिमाणं ति वा एगद्रा " ( ब्राचू १ ) । ४ वि. प्रधान, श्रेष्ठ ; ( सुपा २४८)। १ प्रथम, पहला ; (न्त्राव १)। °क्खं घ्र .पुं [°स्कन्ध्र ] सैन्य का अप्र भाग ; (से ३,४०) । °गामिग वि [ °गामिक ] अप्र-गामी, आगे जानेवाला : (स १४७)। °ज देखो थ (दे ६,४६)। ॰ जम्म [°जन्मन् ] देखो °य; (उप ७२= टी)। °जाय 

[ जिहा] जीभ का अप्रभाग। °णिय, °णी वि [ °णी] अगुत्रा, मुखिया, नायक ; ( कप्प ; नाट )। पुं [ °तापसक ] ऋषि-विरोष का नाम ; ( सुज्ज १० )। °द्ध न [ ীर्घ्य ] पूर्वार्घ; (निचू १)। °पिंड पुं [ °पिण्ड ] एक प्रकारका भिज्ञात्र ; ( ब्राचा )। °प्पहारि वि [ प्रहारिन् ] पहले प्रहार करनेवालां ; ( आव १ )। °वीय वि [ °वीज ] जिसमें चीज पहले ही उत्पन्न हो जाता है या जिसकी उत्पत्ति में उसका श्रय-भाग ही कारण होता है ऐसी आम, कोरंटक आदि वनस्पति ; (पण्ण १ ; ठा ४,१) °मणि पुं ( °मणि ) मुख्य, श्रेष्ठ शिरोमणि ; (उप ७२८ टी)। °महिसी स्री [°महिषी] पटरानी; (सुपा ४६)। °य वि [°जं] १ आगे उत्पन होने वाला। २ पुंत्राह्मण। ३ वड़ा भाई। ४ स्त्री वड़ी वहन ; (नाट)। °लोग पुं [°लोक] मुक्ति-स्थान सिद्धि-चेल ; (शा १२)। "हत्थ पुं िहस्त । १ हाथ का अप्र भागः ( उवा ) । २ हाथ का अवलम्बन, सहारा; (से ४, ३)। ३ अंगुली; (प्राप)। अग्ग वि [अप्रय] १ श्रेष्ठ, उत्तम ; (से ८, ४४)। २ प्रधान, मुख्य ; ( उत्त १४ ) । अग्गओ म [ अग्रतस् ] सामने, मागे ; ( कुमा ) । अगांथ वि [ अग्रन्थ ] १ धन-रहित । १ पुं, जैन सांधुः ( श्रीपं ) । ् अन्नविखंध पुं [दें] रण-भूमि का ब्रव्र-भाग ; (दे १, २७) । अग्गल न [अर्गल ] १ किवाड़ बंद करने की लकड़ी, त्रागल ; (दस ४,२)। २ पुं. एक महाग्रह ; ( सुज २०)। °पासय पुं [ °पाशक ] जिसमें आगल दिया ्जाता है वह स्थान ; ( श्राचा २, १, ४) । °पासाय प्युं िप्रासाद ] जहां भागल दिया जाता है वह घर · ( राय ं) । ्अर्गल वि [ दे ) ग्रधिक; " वीसा एक्कम्मला " ( पिंग ) । अग्गला ह्वी [ अर्गला ] श्रागल, हुड़का ; ( पात्र ) । अग्गलिअ वि [ अर्गलित ] जो आगल से बंद किया गया हो वह ; ( सुर ६, १०) ा अग्गवेअ पुं [दे] नदी का पूर; (दे १, २६)। अग्गह पुं ( आग्रह ] त्राग्रह, हठ, अभिनिवेश ; ( सूत्र १,

१, ३; स ४१३ )।

्र∕नहीं लेुना ;ं (से ⁴११, ६८) । अग्गहर्ण न [दे अग्रहण] ग्रनादर, त्रवज्ञा ; ('दे १, र्थ ; से ११, ६८)। अग्गहणिया स्त्री [दे] सीमतीत्रयन, गर्माधान के वाद किया जाता एक संस्कार और उसके उपलच्य में मनाया जाता उत्सव. जिसको गुजराती भाषा में " ऋष्ययणी" कहते हैं ; ( सुपा २३ )। अग्गहि वि [आग्रहिन्] त्राग्रही, हठी ; (सूत्र १, अग्राहिअ वि [दे] १ निर्मित, विरवित ; २ स्वीकृत, े <sub>कत्र्ल</sub> किया हुआ ; ( षड् ) । अग्गांणो वि [ अग्रणी ] मुख्य, प्रधान, नायक " दक्षित्रन-दयाकलियो अग्गाणी सयतविणयसत्यस्य '' ( सुर ६, १३८)। अग्गारण न [ उद्गारण ] वमन, वान्ति ; ( चार ७ )। अग्गाह वि [ अगाध ] त्रगाध, गंभीर ; " बीरादहि खुळ अगगहां " (गुरु ४)। अग्गाहार पुं [ अग्राधार ] ग्राम-विशेष का नाम ; ( सुपा k8k) 1 अग्गि पुंची [अग्नि] १ ग्राग, वहि , ( प्रास् २२ ), ं '' एस पुरा काविं अग्गो '' (सिंद्र ६१) । २ कृतिका नज्ञ का अधिष्ठायक देव ; (ठां २, ३)। ३ लोका-न्तिक देव-विशेष; ( ग्रावम )। °आरिआ स्त्री [ °का-रिका ] अप्रि-कर्म, होम; (कप्यू )। °उत्त पुं [ °पुत्र ] ऐरवत चीत्र के एक तीर्थं कर का नाम ; (सम १५३)। **°कुमार** पुं [ °कुमार ] भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति; (पराण १)। °कोण पुं[°कोण] पूर्व और दिचाण के बीच की दिशा ; ( सुपा ६८ )। °जस पुं [ °यशस् ] देव-विशेष ; ( दीव ) ।: °ज्जोय पुं ं [ °द्योत ] भगवान महावीर का पूर्वीय वीसवे वाह्मण-जनम ्का नाम; ( ब्राचू )। °ह वि [ °स्थं ] ब्राग में रहा हुआ ; (हे ४, ४२६ )।; °होम पुं [ °छोम ] यज्ञ-विशेषः (पि १०; १४६)। "थंभणी स्त्री ["स्तम्भनी] ्रियाग की शक्ति को रोकने वाली एक विद्या ; ((पडम ७, १३६)। व्यत्त पुं [व्यत्त ] १ भगवान पार्श्व नाय के समकालीन ऐरवत चेत्र के एक तीर्थंकर देव: (तित्थं) र । भद्रवाहुस्वामी का एक शिष्य ; (कप्प) । °द्राण पुं

अग्गहण न [ अग्रहण ] १ ग्रज्ञान ; ( सुर १२, ४६ )।

[ 'दान ] सातवें वासुदेव के पिता का नाम ; ( पडम २०, १८२ )। देव पुं [ देव ] देव-विशेषः (दीव)। °भूइ पुं [ °भूति ] १ भगवान् महावीर का द्वितीय गणधरः; (कप्प)। २ भगवान महावीर का पूर्वीय अद्वारहवेँ ब्राह्मण-जन्म का नाम; ( ब्राचू )। °माणव पुं िमाणव ] अभिकुमार देवों का उत्तर-दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३)। °माळी स्त्री [ °माळी ] एक इन्द्राणी; (दीव)। वैसा पुं [विशा] १ इस नाम का एक प्रसिद्ध ऋषि; ( गंदि )। २ न. एक गोत्र; ( कप्प )। 'वेस पुं ['वेश्मन् ] १ चतुर्दशी तिथि; (जं)! २ दिवस का बाइसवाँ मुहूर्त; (चंद १०)। वेसायण पुं [ °वैश्यायन ) १: अभिवेश ऋषि का पौत ; ( गांदि; स २२१) । २ श्रिमिवेश-गोत में उत्पन्न ; (कप्प)। ३ गोशालक का एक दिक्चर; (भग १४)। ४ दिन का वाइसवाँ मुहुर्त ; (सम ५१)। °सकार पुं िश्तंस्कार विधि-पूर्वक जलाना, दाह देना; (ब्रावम)। °सप्पभा स्त्री [ °सप्रभा ] भगवान् वासुपूज्य की दीचा समय की पालखी का नाम; (सम)। °सम्म पुं [ शर्मन् ] एक प्रसिद्ध तपस्त्री बाह्मण ; ( ब्राचा )। °सिह पुं [ °शिख ] १ सातवेँ वासुदेव का पिता; (सम १४२)। २ अभिकुमार देवों का दिल्लग-दिशा का इन्द्र ; (ठा २,३)। °स्तिह पुं िसिंह ] एक जैन मुनि ; ( उप ४८६ )। °सिहा-चारण पुं [ °शिखाचारण ] श्रिभ-शिखा में निर्वाधतया गमन करने की शक्ति वाला साधु; (पव ६८)। °सीह पुं [ °सिंह ] सातर्वे वासुदेव के पिता का नाम ; ( ठा ६ )। 'सेण g' [ 'पेण ] ऐरवत चेत्र के तीसरे भीर वाईसर्वे तीर्थकर ; (तित्थ, सम १४३)। °होत्त न [ 'होत्र ] १ अपन्याधान, हांम ; (विसे १६४०)। २ पुं. वाह्मण ; (पडम ३४, ६)। °होत्तवाइ वि [ 'होत्रवादिन् ] होम से ही स्वर्ग की प्राप्ति माननेवाला (स्म १, ७)। 'होत्तिय वि ['होत्रिक] होम करनेवाला ; ( मुपा ७० )। अग्निअ पुं [अग्निक] १ यमद्भि-नामक एक तापस ; ( ग्रापृ )। २ भरमक रोग, जिसमे जो कुछ खाय वह तुरंत ही हजम हो जाता है; (विषा १,१; विसे २०४८)। अग्गिअ पुं [दे] इन्द्रगोप, एक जातका चुद्र कीट ;- (दे १, १३)। २ वि. सन्द; (दे १, ५३)।

अग्निआय पुं [ दे ] इन्द्रगोप, चुद्र कीट-विशेष; ( पड् )। अग्गिच वि [अग्नेय] १ अप्ति-संबन्धी। २ पुं लोकान्तिक देवों की एक जाति; [ं साया १, ८)। ३ न. गोत्र-विशेष, जो गोतम गोत्र की शाखा है ; ( ठा ७ ) । अग्गिचाभ न [ आग्नेयाभ ] देव-विमान विशेषः ( सम १४)। अग्गिजम वि [अग्राह्य ] लेने के श्रयोग्य ; ३१, ४४ )। अग्गिम वि [अग्निम ] १ प्रथम, पहला ; (कप्पू)। २ श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य ; ( सुपा १ ) । अग्गियय पुं [ आग्नेयक ] इस नाम का एक राजपुत्रः ( उप ६३७)। अगिगिलिय देखो अगिगम ; (पंचव २)। अग्गिल पुं [अग्निल ] एक महाग्रह ; (ठा २,३)। अग्गीय देखो अगीय ; ( उप ८४० )। अग्गीवय न [दे] घर का एक भाग; (पडम १६, **{8}** अग्गुच्छ वि ( दे ) प्रमित, निश्चित ; ( षड् ) । अग्गे अ [अप्रे ] आगे, पहले ; (पिंग)। वि [°तन] आगे का, पहले का; (आवम)। °सर वि िसंर ] अगुआ, मुलिया, नायक; (श्रा २८)। अग्गेई स्त्री [अाग्नेयी ) अप्रिकोण, दिल्ला-पूर्व दिशा; (धरा १८)। अग्गेणिय न [ अत्रायणीय ] दूसरा पूर्व, वारहवेँ जैनागम का दूसरा महान् भाग ; ( सम २६ )। अग्गेणी देखो अग्गेई ; ( ब्रावम ) । अगोणीय देखो अगोणिय; ( णंदि )। अग्गेय वि ( आग्नेय ) १ अप्नि-संबंधी, अप्नि का ; ( पउम १२,१२६ ; विसे १९६० )। २ न. शस्त्र-विशेष ; ं ( सुर ८, ४१ ) । ३ एक गोत्र, जो वत्स गोत्र की शाखा है; (ठा ७)। ४ अभि-कोण, दित्ताण-पूर्व दिशा; (भवि)। अग्गोद्य न (अय्रोद्क ) समुद्रीय वेला की वृद्धि श्रीर हानि; (सम ७६)। अग्घ ग्रक [राज् ] विराजना, शोभना, चमकना । (हे ४, १००)। अग्य सक [ अह ] योग्य होना, लायक होना "कल ग ग्रग्यइ" (गाया १, ८)।

अग्ध सक अर्घ र अर्घ र अर्घ र अर्घ र अर्घ से बेचना, र ब्राइर करना, सम्मान करना । " पहिएण पुणो भणियं, तुन्भेहिं सिद्धि ! कम्मि नयरिम । गतन्त्र सो साहइ, पिएय अधिस्सए ज्रूत्थ" (सुपा ५०१)। वक्त-अग्धायमाण ( णाया १,१)। अग्घ पुं (अर्घ) १ मछली की एक जाति ; (जीव ३)। २ पूजा-सामग्री ; ( साया १, १६ ) । 3 पूजा में जलादि देना; (कुमा)। ४ मूल्य, मोल, किम्मत; (निचू २)। °वत्तन [°पात्र] पूजा का पाल; (गउड)। अग्ध वि [अर्घ्य ) १ पूजा में दिया जाता जलादि द्रव्य ; (कप्य )। २ कीमती, बहु-मूल्य ; ( प्राप )। अग्धव सक [ पूर् ] पूर्ति करना, पूरा करना। अग्ववइ ; (हे ४, ६६)। अग्घविय वि [पूर्ण] १ भरा हुआ, सपूर्ण ; २ पूरा किया गया; ( सुपा १०६, कुमा )। अग्घविय वि [अर्घित ] पूजित, सत्ऋत, सम्मानित ; ( से ११, १६ ; गउड )। अग्वा सक [आ+वा] स्ँवना। वक्र-अग्वाअंत, अग्वायमाण ; (गा ४६४; साया १, 🖙)। क्वक्-अग्धाइज्जमाण ; (परण २८)। अग्घाइ वि [ आद्यायिन् ] स् वनेवाला '' सभमरपउमग्वा-इिं ! वारियवामे ! सहसु इिं '' (काप्र २६४)। अग्घाइअ वि [ आद्यात ] स् वा हुत्रा ; ( गा ६७ )। अग्घाइज्जमाण देखो अग्घा। अग्घाइर वि [आद्रातृ] स्वनेवाला । स्री—°री; (गा **与与を )**(1、 \*\* अग्घाड सक [ पूर् ] पूर्ति करना, पूरा करना । अग्वाडइ; (हे ४,9६६)। अग्घाड 🔰 पुं [ दे ] वृत्त-विरोध, त्रपामार्ग, चिचड़ा, अग्घाडग ) लटजीरा ; ( दे १,५ ; पण्ण १ ) । अग्घाण वि [दे] तृप्त, संतुष्ट ; (दे १,१८)। अंग्घाय वि [ आद्यात ] सुँवा हुआ ; (पात्र )। त्राहृत वुलाया हुआ; "वलमदेणम्याया भणंति" (विसे २३८४)। अग्वायमाण देखो अग्व=ऋर्घ् । अग्वायमाण देखो अग्वा । अग्धिय वि [ राजित ] विराजित, शोभित ; ( कुमा )। अग्धिय वि [अर्धित ] १ वहु-मूल्य, कीमती " अग्धिय

नाम बहुमोल्लं " (निसी २)। २ पूजित; (दे 9,900 ; से २०२ )। अग्घोदय न [ अघोदक ] पूजी का जल; ( ग्रिभ ११८ )। अघन [अघ] १ पापं कुकर्म; (कुमा)। २ वि. शोचनीय, शोक का हेतु , " अवं वम्हणभावं " (प्रयो प्र०) । अद्यो देखो अहो ; ( नाट )। अचन्खु पुन [अचक्षुस् ] १ ब्रॉल सिवाय वाकी इन्द्रियाँ श्रीर मन; (कम्म १, १०)। २ श्रॉल को छोड़ वाकी इन्द्रिय श्रीर मन से होनेवाला सामान्य ज्ञान; (दं १९)। ३ वि ब्रांधा, नेल-हीन ; (कम्म ४)। दंसंण न [°दर्शन] श्राँख को छोड़ वाकी इन्द्रियां श्रीर मनसं हैं।नेवाला सामान्य ज्ञानं ; (सम १४)। °दंसणावरण न [°दर्शना-वरण ] अचनुर्दर्शन को रांभनेवाला कर्म ; (ठा ६)। °फास्ते पुं िक्पर्शे ) अधिकार, अधिराः (खाया १ १४ )। अचं अख्रुस वि [ अचाक्षुष ] जो ग्राँख स देखा न जा सके; (पगह १,१)। अचनखुस्स वि [ अचक्षुण्य ] जिसको देखनेको मन न चाहता हो ; (वृह ३ )। अचर वि ( अचर ) पृथिन्यादि स्थिर पदार्थ, स्थावर ; (दंस)। अचल वि [ अचल ] १ निथल, स्थिर ; ( ग्राचा )। २ पुं यदुवंश के राजा अन्धकवृत्यि क एक पुत का नाम ; ( अतं ३ )। एक बलदेव का नाम ; ( पव २०६ )। ४ पर्वत पहाड़; ( गउड १२० )। १ एक राजा, जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन दीचा ली थी; (पउम ८१,४)। °पुर न [°पुर ] ब्रह्म-द्वीप के पास का एक नगर; (कप्प)। °प्पन [ शतमन् ] हस्त-प्रहेलिका को ५४ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह, ब्रन्तिम संख्या ; (इक)। भाय पुं [ भारत ] भगवान् महावीर का नववाँ गणधरः; (कप्प)। अचल न (दे) १ घर; २ घर का पिछ्ला भाग; ३ वि. कहा हुआ ; ४ निब्दुर, निर्दय ; ४ नीरस, सुखा ; (दे ં ૧, ફર્રો ા अचला स्नी [अचला] पृथिवी। २ एक इन्द्राणी; (णाया २)। अचिंत वि [ अचिन्त ] निश्चिन्त, चिन्ता-रहित । अचिंत वि [ अचिन्त्य ] ब्रनिर्वचनीय, जिसकी चिन्ता भी न हो सके वह, अद्भुत ; ( लहुअ ३ )।

```
अचिंतणिज्ञ ) वि [ अचिन्तनीय ] ऊपर देखों ; ( अभि
अचिंतणीअ र॰३; महा )।
अचितिय वि [अचिन्तित ] श्राकस्मिक, श्रसंभिवत ;
 (महा)।
अचित्त वि [ अचित्त ] जीव-रहित, अचेतन " चितमचितं
 वा एव सयं अजिन्नं गिण्हेजा " (दस ४ )।
अचियंत ) वि दि ] १ ग्रानिष्ठ, ग्राप्रीतिकर ; ( सूत्र २,२ ;
अचियत्त प्रवह २,३)। २ न अप्रीति, द्वेष ; (ओघ
           269)1
अचिरा देखो अइरा ; (पडम ३७, ३७)।
अचिराभा स्त्री [अचिराभा ] विजली, विद्युत् ; ( पडम
 ४२, ३२ )।
अचिरेण देखो अइरेण ; ( प्रारू )।
अचेयण वि [अचेतन ] चैतन्य-र्राहत. निर्जीव ; (पण्ह
 9, 7) 1
अचेल न [अचेल] १ वस्रों का ग्रभाव। २ ग्रल्प-
 मूल्यक वस्त ; ३ थांडा वस्त ; (सम ४०)। ४ वि.
 वस्त्र-रहित, नम्र ; १ जीर्ण वस्त्र वाला ; ६ अल्प वस्त्र वाला ;
 ७ कुत्सित वस्र वाला, मैला " तह थोव-नुत्र-कुत्थियचेलेहिवि
 भण्णए अचेलांति " (विसे २६०१)। °परिसह,
 °परीसह पुं [ °परिपह, °परीपह ] वस्न के अभाव से
 अथवा जीर्ण, अलप या कुत्सित वस्र होने से उसे अदीन
 भाव से सहन करना ; ( सम ४०; भग ८, ८ )।
अचेलग ) वि [ अचेलक ] १ वस्त-रहित, नम्न ; २ फटा-
अचेलय र्तुटा वस्र वाला ; ३ मलिन वस्र वाला ; ४
 अलप वस्त्र वाला ; ५ निर्दोप वस्त्र वाला ; ६ अनियत रूप से
 वस का उपभोग करने वाला ; ( ठा ४, ३ )।
 " परिमुद्धजिषण-कुन्छियथोवानिययत्तभोगभोगेहिं "।
   मुणझो मुच्छारहिया, संतेहिं अचेलया हु ति" (विसे २ ४६६)।
अच सक [अर्च्] पूजना, सत्कार करना। अञ्चेइ;
 (ध्रीप)। श्रमः (दे २, ३४ टी)। कवकु--
 अचिङ्जंत, ( मुपा ७८ )। कृ—अचणिज्ञा ; ( गाया
 9, 9)1
अचा पुं [अर्च्य ] १ तन ( काल-मान ) का एक भेद;
 (कप्प)। २ वि. पूज्य, पूजनीय ; (हे १,१७७)।
अञ्चंग न [अत्यङ्ग] विलासिता के प्रधान थंग, भोग के
 मुख्य साधन " श्रद्यंगार्गं च भोगमो मार्गं " ( पंचा १)।
```

```
अच्चंत वि [ अत्यन्त ] हद से ज्यादः, अत्यधिक, वहुतः;
 (सुर ३, २२)। °थावर वि [ °स्थावर ] अनादि-काल
 से स्थावर-जाति में रहा हुया ; ( ब्रावम )। °दूसमा स्त्री
 [ °दुष्पमा ] देखो दुस्समदुस्समा ; (पःम २०,
 ७२)।
अच्चंतिअ वि [ आत्यन्तिक ] १ त्रत्यन्त, ग्रधिक,
 व्यतिरायित। २ जिसका नाश कभी न हो वह, शाश्वत ;
 (सुत्र २,६)।
अच्चग व [ अर्चक ] पूजक ; ( चैत्य १२ )।
अच्चण न अर्चन ] पूजा, सम्मान ; (सुर ३, १३ ; सत्त
 १२ टी )।
अञ्चणा स्त्री [ अर्चना ] पूजा; ( अर्च ४० )।
अचत वि अत्यक्त नहीं छोड़ा हुआ, अपरित्यक्त ;
 (उपपृ १०७)।
अच्चत्थ वि [अत्यर्थ] १ त्र्रातिशयित, बहुत ;
 १,१)। २ गंभीर अर्थ वाला; (राय)।
 ज्यादः, अत्यंतः ( सुर १,७ )।
अच्चञ्भुय वि [ अत्यद्भृत ] वड़ा ब्राध्वर्य-जनक ; ( प्रासू
 ४२ )।
अचय पुं [ अत्यय ] १ विपरीत ब्राचरण ; ( बृह ३)।
 २ विनाश, मरण ; ( उव )।
अचय वि [ अर्चक ] पूजक, " त्रणचयाणं च चिरंतणाणं,
 जहारिहं रक्खणवद्धणंति '' ( विवे ७० टी )।
अचरिअ न [ आश्चर्य ] विस्मय, चमत्कार; ( विक ६४;
अचरीअ (प्रवो १७; रंभा; भवि; नाट)।
अचहम वि [ अत्यधम ] त्रित नीच ; ( कप्पृ )।
अचा स्त्री [ अर्चा ] पूजा, सत्कार; ( गउड )।
अचासणया स्त्री [ अत्यासनता ] ख्व वैदना, देर तक
 या वार वार वैठना ; ( ठां ६ )।
अचासणया स्री [ अत्यशनता ] ख्र खाना ; ( ठा ६ ) ।
अचासण्ण ) न [अत्यासन्न ] त्रिति समीप, खूव
अच्चासन्न 🔰 नजदीक ; (भग १,१ ; उवा ) ।
अचासाइय ) वि [अत्याशातित ] अपमानित, हैरान
अचासादिय र्ीकिया गया ; ( ठा १०; भग ३,२ )।
अचासाय सक [ अत्या+शातय् ] अपमान करना, हैरान
 करना। वकु-अञ्चासाएमाण ; (ठा १०)।
 अचासाइत्तए ; (भग ३, २ )।
```

अचाहिअ) वि:[अत्याहित ] १ महा-भीति, वड़ा भयः; अचाहिद रे २ मुज, असत्य ; (स्त्रप्न ४७)। ३ ऐसा जोख्मी कार्य, जिसमें प्राण-हानि की संभावना हो ; ( अभि ३७) 1 and the second s अचि स्ती [ अचिंस ] १ कान्ति, तेज ; ( भग २,४-)। २ अप्रि की ज्वाला ; ( पर्राण १ ) । ३ किरण ; ( राय )/। ४ दीप की शिखा; ( उत ३ )। । । न लोकान्तिक देवों का एक विमान ; (सम १४)। °मालि पुं [ °मालिन् ] १ सूर्य, रिव ; ( सूत्र १,६ ) । २ २ वि. किरणों से शोभितः; (राय) । ३ न लोकान्तिक देवों का एक विमान; (सम १४)। °माली स्त्री [ °माली ] १ चन्द्र और सूर्य की तृतीय अप्र-महिषी का नाम ; (ठा ४,१)। ः २ : "ज्ञातासूल 'के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के एक ब्रंध्ययन का नाम ; (णाया २ )। ३ शकोन्द्र की तृतीय अप्रमहिषी की राजधानी का नाम ; (ठा ४,२)। °मालिणो स्नीः [ ° मालिनी ] चन्द्र और सूर्य की एक अध्रमहिषी का नाम ; ( भग १०,४ ; इक )। अचिअ वि [ अर्चित ] १ पूजित, सत्कृत ; (गा १४० ) । २ न विमान-विशेषः ( जीव ३ — पत्न १३७ ) । . . . . . . अचित्त देखो अचित्तः ( ग्रोघ २२; सुर १२,२७ )। अचीकर सक [अर्ची+कृ] १ प्रशंसा करना । ः २ खुशामद करना । अबीकरेष् । वक्र-- अचीकरंत ; अचीकरण न [ अचींकरण ] १ प्रशंसा ; २ खुशामद ; " ब्रचीकरणं रगणो, गुणवयणं तं समासत्रो दुविहं । संतमसंत च तहा, पचक्खपरोक्खमेककेकं ॥ " (निचू : १)। अच्चुअ पुं [ अच्युत ] ৭ विष्णुः; (श्रन् ४)। २ वारहवाँ देवलोक ; (सम ३६)। ३ ग्यारहवेँ श्रीर वारहवेँ देवलोक का इन्द्र; (ठा २,३)। ४ अच्युत-देवलोकवासी देव ; " तं चेव त्रारणच्चुय त्रोहिएणाणेण पासंति ?? . (विसे ६८६ )। °नाह पुं [़ैनाथ ] वारहवेँ देवलोक का इन्द्र ; (भवि ) । विद्यु पुं [ पति ] : इन्द्र-विशेष; ( सुपा ६१),।.. °विडिंसग न.[ावतंसक] विमान-विशेष का नाम ; ( सम ४९ )। °सग्ग पुं. [ स्वर्ग ] वारहवाँ देवलोक ; (भवि)। अच्चुआ सी [ अच्युता ] छठवेँ, ग्रौर सतरहवेँ तीर्थंकर की ्शासन-देवी ; ( संति ६; १०) । 👈 💛 💛 🗥 अच्चुइंद पुं [ अच्युतेन्द्र ] ग्यारहवेँ और बारहवेँ देवलोक का स्वामी, इन्द्र-विशेष ; ( पउम ११७,७ )।

अञ्चुनकड वि [ अत्युत्कट ] यत्यंत उग्र ; ( ग्रावम )। अच्चुग्ग वि [ अत्युग्न ] ऊपर देखो ; ( पव २२४ )। अच्चुच वि [ अत्युच्च ] खूब अंचा, विशेष उन्नत ; ( उप ६८६ टी )। अच्चुद्विय वि [ अत्युत्थित ] त्रकार्य करनेको तय्यार ; (सूत्र १,१४)। अच्चुण्ह् वि [अत्युष्ण] खुव गरम ; ( ठा ४,३ )। अच्चुत्तम वि [ अत्युत्तम ] ब्रति श्रेष्ठ ; ( कप् )। अच्चुद्य न [अत्युद्क ] १ वड़ी वर्ष ; ( श्रोघ ३० )। २ प्रभूतं पानी ; (जीव ३)। अच्चुदार वि [ अत्युदार ] ब्रत्यन्त उदार ; (स ६०० )। अच्चुन्नय वि [ अत्युन्नत ] वहूत ऊंचा ; ( कप्प )। अच्चुव्भड वि [ अत्युद्भट ] त्रति-प्रवत ; ( भवि ) । अच्चुवयार पुं [अत्युपकार ] महान् उपकार ; ( गा ११४ )। अच्चुवयार पुं [ अत्युपचार ] विशेष सेवा-सुश्रूषा ; ( गा ्रे१४ )। अच्चुन्वाय वि [अत्युद्धात ] ग्रत्यंत थका हुग्रा ; (頭(3)) अच्चुसिण वि [अत्युष्ण ] त्रधिक गरम ; ( श्राचा ैं२, १, ७ )। अच्चेअर न [ आश्चर्य ] ब्राश्चर्य, विस्मय ; ( विक १५ )। अच्छ अक [ आस् ] वैठना। अच्छ ; (हे १,२१४)। वक् अच्छंत, अच्छमाण ; (सुर ७,१३; याया १,१) कृ—अच्छियव्य ; अच्छेयव्य ; (पि १७० ; सुर १२,२२५ में ो । " अच्छ वि [अच्छ ] १ स्वच्छ, निर्मल; ('कुमा )। २ पुं. स्फटिक रत्न ; ('पव २०१)। व पुं.व. आर्य देश-विशेष : ( प्रव २७४ )। अच्छ पुँ [ ऋक्ष ] र्रीह, भालुक ; ( पण्ह १,१ ) । अच्छ वि [आच्छ ] अच्छ-देश में उत्पन्न, (पराण 99)1 अच्छ न [दे] १ अद्रयन्त, विशेष; २ शीघ्र, जल्दी; (दे १,४६)। °अच्छ वि [ °अक्षि ] ग्रांख, नेत्र ; ( कुमा ) । -°अच्छ पुं िकच्छ ] १ अधिक पानीवाला प्रदेश ; २ लताओं का समूह; ३ तृण, घास ; (से ६,४७)। °अच्छ पुं [ चृक्ष ] वृत्त, पेड़ ; (.से ६,४७ )।

अच्छअ पुं अक्षक । १ वहेड़ा का यून ; २ न. स्वच्छ जल ; ( से ६, ४७)। अच्छअर न [ आश्चर्य ] विस्मय, चमत्कार ; ( कुमा )। अच्छंद् वि [ अच्छन्द् ] जो स्वाधीन न हो, पराधीन " अच्छंदा जे गा भंजंति गा से चाइति बुचइ " (दस २ )। अच्छक्क देखो अत्थक्क ; ( गउड )। अच्छण न [आसन ] १ वैछना ; ( गाया १, १ )। २ पालखी वगैरः सुखासन ; ( ब्रोघ ७८ )। <sup>°</sup>घर न िगृह विश्राम-स्थान ; ( जीव ३ )। ्र अच्छण न [दे] १ सेवा, शुश्रुपा; (बृह ३)। २ देखना, व्यवलोकन ; ( वव १ )। ३ ब्राहिंसा, दया ; ( दस ८ )। अच्छणिउर न [ अच्छनिकुर ] अच्छनिकुरांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, १)। अच्चिणिउरंग न [ अच्छिनिकुराङ्ग ] संख्या-विशेष, निलन को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह ; (ठार,१)। अञ्छण्ण वि [ अञ्छन्न ] श्रगुप्त, प्रकट ; ( वृह ३ )। अच्छभल्ल पुं [ ऋक्षभल्ल ] रींछ, भालुक ; (दे १,३७ ; पगह १, १ )। . अच्छभल्ल पुं [ दे ] यन्न, देव-विशेष ; ( दे १, ३७ )। अच्छरआ देखो अच्छरा ; ( पड् )। अच्छरय पुं [ आस्तरक ] राय्या पर विद्यानेका वस्त-विशेष; ( णाया १, १ )। अच्छरसा ) स्त्री [ अप्सरस् ] १ इन्द्र की एक पटरानी ; अच्छरा 🕽 ( ठा ६ )। २ ' ज्ञाताधर्मकथा ' का एक यध्ययन ; ( णाया २ )। े३ देवी ; ( पडम २, ४१ )। ४ रुपवती स्त्री ; ( पगह १, ४ )। अच्छराणिवाय पुं [ दे) ] १ चुटकी ; २ चुटकी वजाने में जितना समय लगता है वह, अत्यल्प समय ; ( पणण ३६ )। अच्छिरिअ ) न [आश्चर्य ] विस्मय, चमत्कार ; (हे अच्छारज } १, ४८; प्रयो ४२)। अच्छल न [अच्छल] निर्दोपता, यनपराध; (दे १,२०)। अन्छवि वि [ अच्छवि ] जैन-दर्शन में जिसको स्नातक क्हते हें वह, जीवन्मुक्त योगी ; ( भग २४, ६ )। अच्छिविकर पुं [अक्षिपिकर ] एक प्रकार का मानिसक विनय ; ( ठा = )।

अच्छहल्ल पुं अध्यमल्ल रिंह, भानुक ; (पात्र )। अच्छा स्त्री ( अच्छा ) वरुण देश की राजधानी ; ( पव २७४)। °अच्छा स्त्री [ कक्षा ] गर्व, ग्रभिमान ; ( से ६,४७ ) ।. अच्छाइ वि [ आच्छादिन् ] टकने वाला, श्राच्छादक ; (स ३४१)। अच्छायण न [ आच्छादन ] १ डक्ता ; (दे ७,४४ )। २ वस्न, कपड़ा ; ( ग्राचा )। अच्छायणा स्त्री [आच्छाद्ना] दक्ना, करना ; ( वव ३ )। अच्छायंत वि [अच्छातान्त] तीच्ण, धारदार ; (पात्र)। अच्छि वि [अक्षि] ग्राँख, नेवः; (हे १, ३३; ३४)। °चमढण न [°मलन ] श्राँख का मलना ; ( वृह २ )। णिमीलिय न [निमीलित] १ ब्रॉख को मूँदना. मींचना; २ श्राँख मिंचने में जो समय लगे वह '' श्रन्छिणिमोलियमेत्तं, खात्यि मुहं दुक्लमेव अणुवद्धं। सरए सेरइश्रासं, श्रहं। सिसं पचमाणाणं '' (जीव ३)। 'पत्त न ि'पत्र] ग्रॉल का पन्म, पपनी ; (भग १४, ८)। वेहग पुं [ वेघ्यक] एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, चृद्र जीव-विशेष ; ( उत्त ३६ )। °**रोडय** पुं [ °रोडक ] एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, चृद्र कीट-विशेष ; ( उत्त ३६ )। ° व्ल वि [ ° मत् ] १ श्रॉख वाला प्राणी ; २ चौइन्द्रिय जन्तु ; ( उत्त ३६ )। °मल पुं िमल ] श्राँख का मैल, कीष्ट ; ( निच् ३ )। अच्छिंद सक [ आ+छिद्र ] १ थोड़ा छेद करना। वार छेद करना । ३ वलात्कार से छीन लेना । वक्र--अच्छिंदमाण ; ( भग ८,३ )। अच्छिदं पुं [अक्षीन्द्र] गोशालक के एक दिक्चर (शिष्य) का नाम ; (भग १५)। अच्छिंद्ण न [ आच्छेद्न ] १ एक वार हेदना ; (.निचू ३)। २ छीनना। ३ थोड़ा छेद करना, थोड़ा काटना; (भग १५)। अच्छिक्क वि [ दे ] अस्पृष्ट, नहीं छुत्रा हुत्रा अ (वन १)। अच्छिघरुल्ल वि दि ] अप्रीतिकर ; २ पुं. वेप, पोपाक ; (दे १,४१)। अच्छिज वि [ आच्छेय ] १ जवरदस्ती जो दूसरे से छीन लिया जाय; (पिंड)। २ पुं. जैन साधु के लिए भिन्ना का एक दोप ; ( आचा )। अच्छिज वि [अच्छेद्य] जो तोड़ा न जा सकें; (ठा ३, २ )।

अच्छित्ति स्त्री [ अच्छित्ति ] १ नारा का अभाव, नित्यता । २ वि. नाश-रहित ; (विसे )। "णय पुं ["नय] निखता-वाद, वस्तु को निख माननेवाला पद्म ; ( पव ). । अच्छिद्द वि [अच्छिद्र] १ छिद्र-रहित, निविड, गाढु; (जंर)। र निर्दोष ; (भगर, ४)। अच्छिण्ण ) वि [ आच्छिन ] १ वलात्कार से छीना अच्छिन्न ∫ हुया। २ हेदा हुया, तांड़ा हुया; (पात्र)। अच्छिण्ण ) वि [ अच्छिन्न ] १ नहीं तोड़ा हुआ, यलग अच्छित्र ∫ नहीं किया हुआ; (ठा १०)। ग्रव्यवहित, ग्रन्तर-रहित ; (गउड)। अच्छिप्प वि [ अस्पृश्य ] छूने को त्रयोग्य; (सुपा २८१) । अच्छिप्पंत वि [अस्पृशत्] स्पर्श नहीं करता हुआ ; (भ्रा १२)। अच्छिय वि [आसित] वैठा हुआ; (पि ४८०; ५६५)। अच्छिचडण न [दे] श्राँख का मूँदना ; ( हे.१, ३६)। अच्छिविअच्छि सी दि ] परस्पर-ब्राकर्षण, ब्रापस की खींचतान ; (दे १, ४१)। अच्छिहरिह देखो अच्छिघरुल ; (दे १,४१)। अच्छिहरुल अच्छी देखो अच्छ ; (रंभा )। अच्छुक न [दे] श्रिचा-कूप-तुला, श्राँख का कोटर्र; (सुपा २०)। अच्छुत्ता स्त्री अच्छुता । १ एक विद्याधिष्टाली देवी ; (ति =)। २ भगवान मुनिसुव्रत-स्वामी की शासन-देवी; (संति १०)। अच्छुद्धसिरी स्त्री [दे] इच्छा मे श्रीधक फल की प्राप्ति, श्रसंभावित लाभ ; ( षड् )। अच्छुक्लूढ वि [दे] निष्कासित्र वहार निकाला हुआ, स्थान-भ्रष्ट् किया हुआ ; ( वृहे १ )। अच्छेज्ज देखां अच्छिज्ज ; ( ठा ३, २; ४ )। अच्छेर ् न [ आश्चर्य ] १ विस्मय, चमत्कार; (हे १, अच्छिरग 🗦 ६८)। २ पुंन विस्मय-जनक घटना, अपूर्व अच्छेरय ) घंटना; (ठा १०, १३८)। °कर वि िकर विस्मय-जनक, चमत्कार उपजानेवाला; (श्रा १४)। अच्छोड सक [आ+छोट्यं] १ पटकना, पछाड़ना। २ सिंचना, छिटकना । " अञ्छोडेमि सिलाए, तिलं तिलं किं नु छिंदामि" ( सुर १४, २३; सुर २, २४४ )। अच्छोड पुं [ आच्छोट ] १ सिंचन । २ त्रास्फातन करना, पटकना ; ( श्रोध ३५७ )।

अच्छोडण न [ आच्छोटन ] १ सिंचन। २ ग्रास्फा-लन; ( सुर १३, ४१; सुपा ४६३: वेखी १०६ )।" ३ म्रगया, शिकार ; ( दे १, ३७ ) । अच्छोडाविय वि [दे अच्छोटित ] वन्यित, व्याया हुआ; (स ४२४; ४२६)। अच्छोडिय वि [दे] ग्राकृष्ट, खींचा हुन्ना ''ग्रच्छोडिग्रव-त्थद्धं ; (गा १६०)। अच्छोडिअ वि [ आच्छोटित ] सिन्त, सिंचा हुया ; ( सुर २, २४४ )। अछिप्प वि [ अस्पृश्य ] स्पर्श करने को अयोग्य "सो सुणश्रोव्य श्रक्तियो कुलुग्गयाणं, न उच पुरिसो" (सुपा ४८७)। अज देखो अय=अज; (पडम ११, २४; २६)। अजगर देखो अयगर : ( भवि )। अजड पुं [ दे ] जार, उपपति ; ( षड् )्रार् अजड वि अजड १ पक्च, विकसित ; (गडड)। निपुगा, चतुर ; ( कुमा )। अजम वि [दे] १ सरत, ऋज ; ( पंड् ) । २ जगाईन; (पभा ११)। अजय वि [ अयत ] १ पाप-कर्म से त्रविरत, नियम-रहित ; ( कम्म ४ )। २ अनुद्योगी, यत्न-रहित ; ( ओघ १४ )। ३ उपयोग-शुन्य, वे-ख्याल; ( सुपा १२२ )। ४ किवि वे-ख्याल से, अनुपयोग से " अजर्य चरमाणो य पाणंभूयाइ हिंसइ ; ( दस ४; उवर ४ टी )। अजय वुं [ अजय ] षट्पद छंद का एक भेद ; ( पिंग ) । " अजयणा स्त्री [ अयतना ] ब्रनुपयोग, ख्यात नहीं रखना, गफलती ; ( गच्छ ३ )। अजर वि [अजर] १ वृद्धावस्था-रहित, बुढ़ापा-वर्जित । ' २ वुं देव, देवता; ( आवम )। ३ मुक्त-आत्मा; ( ओव्र)। अजराउर वि [ दे ] उज्या, गरम ; ( दे १, ४४.),। अजरामर वि [ अजरामर ] १ वुढ़ापा और मृत्यु से रहित " गित्य कोइ जगन्मि अजरामरो" (महा)। २ न. मुक्ति, मोद्या | ३ स्त्री---°रा विद्या-विशेष; (पडम ७, १३६) १ अजस पुं [ अयशस् ) १ अपयश, अपकीर्ता ; ( उप ७६८)। ीकित्तिणाम न [°कीर्तिनामन्] अप-कीर्ति का कारण-भूत एक कर्म ; ( सम ६७ )। अजस्स किवि [ अजस्म ] निरन्तर, हमेशां "ग्रामरणतम-जस्सं संजमपरिपालगां विहिगा " (पंचा 🗆 )। अजा देखो अया ; ( कुमा ) ।

अज्ञाण वि [ अज्ञान ] ग्रनजान, मूर्ख ; ( रयण 🖙 ) । अज्ञाणअ वि [अज्ञायक] ग्रनजान, जानकारी-रहितः (काल) अजाणणा स्त्री [ अज्ञान ] ग्र-जानकारी वे-समभी ' ग्रजा-गागाए तज्ञती न कया तिम्म केगावि " (श्रा रू )। अजाणुय वि [अज्ञायक] यज्ञ, नहीं जानने वाला; (धा ३,४)। अजाय वि [अजात] अनुत्पन्न, अ-निष्पन्न । °कप्प पुं [°कटप] शास्त्रोंको पूरा २ नहीं जाननेवाला जैन साधु, त्रगीतार्थ ''गीयत्थ जायकपो त्रगीत्रो खलु भवे त्रजात्रो त्र'' (धर्म ३)। °कप्पिय पुं [°क़ल्पिक] अगीतार्थ जैन साधु ; ( गच्छ १ )। अजिअ वि [ अजित ] १ त्रपराजित, त्रपराभूत ; २ पुं. दुसरे तीर्थंकर का नाम ; ( ग्रजि १ )। ३ नववेँ तीर्थंकर का अधिष्टाता देव ; ( संति ७ )। ४ एक भावी वलदेव ; (ती २१)। °वळा स्त्री [ °वळा ] भगवान् अजितनाथ की शासन-देवी; (पव २७)। °सेण पुं [°सेन] ९ एक प्रसिद्ध राजा ; ( ग्राव ) । २ चौथा कुलकर ; ( टा १० )। ३ एक विख्यात जैन मुनि ; ( अंत ४ )। अजिअ वि [अजीव] जीव-रहित, श्रचेतन; (कम्म १,१४)। अजिअ वि [अजय्य] जो जिता न जा सके; (सुपा ७४)। अजिआ सी [ अजिता ] १ भगवान् त्रजितनाथ की शासन-देवी; (संति ६)। २ चतुर्थ तीर्थंकर की एक मुख्य शिष्या ; (तित्य )। अजिण न [ अजिन ] १ हरिश्व-त्रादि पशुत्रों का चमड़ा ; ( उत ४; दे ७, २७ )। २ वि. जिसने राग-द्वेप का सर्वथा नारा नहीं किया है वह; (भग १४)। ३ जिन-भगवान् के तुल्य सत्योपदेशक जैन साधु " त्रजिणा जिग्पसंकासा, जिगा इवावितहं वागरेमाणा " ( श्रीप )। अजिण्ण देखो अइन्न=ग्रजीर्ण ; ( ग्राव ) । अजिर न [अजिर ] ब्राँगन, चौक ; (सण )। अजीर ) देखों अइन=ग्रजीर्ण; ( वव १; णाया १, अजीरय १३)। अजीव पुं [अजीव] य्रचेतन, निर्जीव, जड पदार्थ ; (नव २)। °काय पुं [ °काय ] धर्मास्तिकाय ग्रादि अजीव पदार्थ ;ः ( भग ७, १० ) । ् अजुअ पुं [दे] वृत्त-विशेष, सप्तच्छ्द, सतौना; ( दे १,१७ ) अजुअ न [अयुत] दश हजार "दंशिण सहस्सा रहाणं, पंच अनुयाणि हयाणं '' (महा)।

अज्ञुअलवण्ण पुं [अयुगलपर्ण] सतौना ; (दे१,४८)। अजुअलवण्णा स्री [दे] इम्ली का पेड़; (दे १,४८)। अजुत्त वि [अयुक्त] अयं।ग्य, अनुचित; (विसे)। °कारि वि [कारिन् ] अयोग्य कार्य करनेवाला ; ( सुपा ξ o 8 ) | अजुत्तोय वि [अयुक्तिक ] युक्ति-शृन्य, अन्याय्य ; (सुर १२, ५४)। अजेअ वि [अजय्य] जा जिता न जा सके "सो मउडरयणपहावेण अजेया दोमुहराया '' ( महा ) । अजोग पुं [अयोग] मन, वचन और काया के सव व्यापारों का जिसमें अभाव होता है वह सर्वोत्कृष्ट योग, शैलेशी-करण; ( ग्रीप )। अजोग वि [अयोग्य ] अयोग्य, लायक नहीं वह : (निचू ११)। अजोगि पुं [अयोगिन् ] १ सर्वोत्कृष्ट योग को प्राप्त योगी ; २ मुक्त ब्रात्मा; (ठा २, १; कम्म ४, ४७; ५०)। अज्ञ सक [ अर्ज् ] पैदा करना, उपार्जन करना, कमाना । श्रज्ञइ; (हे ४, १०८)। संकृ—अज्जिय; (पिंग)। अज्ज वि [अर्थ] १ वैश्य; २ स्वामी, मालक; ( दे१, ४ )। अज्ञ वि [ आर्य ] १ उतम, श्रेष्ठ ; ( ठा ४, २ )। २ मुनि, साधु; (कप्प)। ३ सत्कार्य करनेवाला; (वव १)। ४ पूज्य, मान्य: (विपा १, १)। ४ पुं. मातामह; ( निसी )। ६ पितामह; (णाया १,८)। ७ एक ऋषि का नाम; (गांदि)। 🖛 न. गोत्र-विशेष: (णंदि )। ६ जैन साधु, साध्वी श्रीर उनकी शाखाश्रां के पूर्व में यह शब्द प्रायः लगता है, जेस अज्जवहर, अज्ञचंदणा, अज्जपोमिला; (कष्प)। °उत्त पुं [ 'पुत्र ] १ पति, भर्ता; (नाट)। २ मालक का पुत्र; (नाट)। °द्योस पुं [°द्योप] भगत्रान् पार्ध-नाथ का एक गणधर ; ( ठा ८ )। भगु पुं [मङ्ग] एक प्राचीन जैनाचार्य: ( सार्ध २२ )। 'मिस्स व [ °मिश्र ] पूज्य, सान्य ; ( ग्रभि १३)। °समुद्द पुं [ °समुद्र ] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ; ( सार्घ २२ ) । अज्ञ त्र [अद्य] त्राज; (सुर २, १६७)। °त्त वि [°तन ] अधुनातन, आजकलका ; (रंभा)। स्री [°ता] त्राज कल ; (कप)। प्पिभिइ त्र [ प्रभृति ] ग्राज से ले कर ; ( उवा ) । अज्ज पुं [दे ] १ जिनेन्द्र देव; २ वृद्ध देव; (दे १,४ )।

```
अज्ज न [ आज्य ] घी, घृत ; ( पात्र )।
अज्ञं देखो रि=मृ।
अज्जं ग्र [ अग्र ] ग्राज ; ( गा ४८ )।
अज्जंत वि [ आयत् ] ग्रागामो । °काल पुं [ °काल ]
 भविष्य काल ; (पात्र)।
अन्जंहिन्जो म [अद्यह्यः] मानकल ; (उप पृ २२४)।
अज्जरा देखो अज्जय=ग्रर्जक: " ग्रजगतहमंजरिक "
 (सुपा ५३)।
अज्जग देखो अज्जय=ग्रार्थक ; ( निर १, १ )।
अज्जण ) [अर्जन] उपार्जन पैदा करना; (आ
अज्जणण ) १२; सत १८) ' रज्जं केरिसमेवं करमुवायं
 तद्ज्जणणे " ( उप ७ टी )।
अज्जम पुं [अर्यमन् ] १ सूर्य ; (पि २६१)।
 देव-विरोप ; (जं ७)। ३ उत्तर-फाल्गुनी नज्ञत का
 ग्रिधिष्टायक देव ; (ठा २, ३)। ४ न उत्तर-फाल्गुनी
 नज्ञतः ( ठा २, ३ )।
अज्जय पुं [ आर्यक ] १ मातामह, मां का वाप ; ( पडम
 ५०,२)। २ पितामह, पिता का पिता; (भग ६,३३); "जं
 पुगा अज्ञय-पज्ञय-जगायज्ञियअत्थमज्मस्रो दागां । परमत्थस्रो
 कलंकं तथं तु पुरिसाभिमाणीणं " ( सुर १, २२० )।
अज्जय वि [अर्जन ] १ उपार्जन करने वाला, पैदा करने
 वाला: (सुपा १२४)। २ पुं ग्रज्ज-विशेष: (पगण १)/
अडजय पुं [ दे ] १ पुरस-नामक तृगः ; २ गुर्टक,नीमक
 तृगा; (दे १, ४४)। ३ तृगा, घास; (निवृ ११)।
अज्जल पुं [ आर्यल ] म्लंच्छों की एक जाति; (पण्ण १)।
अज्जय न [ आर्जय ] सरलता, निब्नपटता; ( नव २६ )।
अन्जव ( ग्रप ) देखो अन्ज=ग्रार्य । °खंड १ं [ खएड ]
 त्रार्य-देश ; ( भवि.)।
थङ्जवया स्त्री [ आर्जव ] ऋजुता, सरतता; ( पिक्ख )।
अङ्जिचि वि [ आर्जिचिन् ] सरल, निष्कपट; ( ग्राचा )।
अज्जा स्त्री [ आर्या ] १ साध्वी ; (गच्छ २)। २
 गौरी, पार्वती ; ( दे १, ४ )। ३ आर्या-छन्द ; (जं २)।
 ४ भगवान् मिल्लनाथ की प्रथम शिष्या ; ( सम ११२ )।
 ४ मान्या, पृज्या स्त्री (पि १०६, १४३, १४४)।·
 ६ एक कला ; ( स्रोप )।
अज्जा स्त्री [ आज्ञा ] ग्रादेश, हुकुम ; ( हे २, ५३ )।
अज्जाव सक [ आ+ज्ञापय् ] त्राज्ञा करना, हुकुम फरमाना ।
 कृ—अज्जावेयव्व ; ( स्य २, २)।
```

```
अज्जिभ वि [अर्जित ] उपार्जित, पैदा किया हुया ;
 (अ११४)।
अज्जिआ सी [ आर्थिका ] १ मान्या, पूज्या सी ; २
 साध्वी; संन्यासिनी; (सम ६५; पि ४४८)। ३ माता
 की माता ; (दस ७)। ४ पिता की माता ; (स
 388 )1
अज्जिणण देखा अज्जणण ; ( उप ९६४ )।
अज्जीव देखां [अजीव] " धम्माधम्मा पुग्गल, नह कालो
 पंच हिंति अजीवा '' ( नव १० )।
अज्जु (श्रप) श्र [अध] श्राजः (हे ४,३४३: भविः पिंग)।
अज्जुअ ( शी ) देखां अज्ज=त्रार्थ ; ( नाट ) ।
अज्जुआ ( रो ) देखो अज्जा=त्रार्या ; ( पि १०४ )।
अज्जुण पुं [अर्जन ] १ तीसरा पांडव : ( णाया १,
 १६)। २ वृत्त-विरोप ; (गाया १, ६ ; स्रोप)।
 ३ ग।शालक के एक दिक्चर (शिब्ध) का नाम; (भग
 १५)। ४ न श्रेत सुवर्ण, सफेद सोना; "सञ्बज्जु-
 गापुत्रगणगमई'' ( श्रीप ) । ५ तृरा-विशेव ; ( पगण
 १)। ६ अर्जुन बूक्त का पुष्प ; ( साया १, ६ )।
अज्जुणग } [अर्जुनक] १-६ अपर देखो। ७ एक
अज्ञुणय र्ामालीका नाम ; ( श्रंत १८ )।
अज्जू स्त्री [ आर्या ] सासु, ४४] ; ( हे १, ७७ )।
अज्ञोग देखो अज्ञोग=त्रयोग; (पंच १)।
अज्ञोगि देखां अजोगि ; (पंच १)।
अज्ञोरुह न [दे] वनस्पति-विरोप ; (पर्गण्त)।
अज्मन्त वि [ अध्यक्ष ] अधिष्ठाता; (कप् )।
अज्ञा पुं दि ] यह (पुरुष, मनुष्य); (दे १, ४०)।
अउभत्त देखो अउभाष्प ; (सूत्र १, २, १, १२)।
अज्ञमत्थ वि [दे] त्रागत, त्राया हुत्रा; (दे १, १०)।
अउम्मत्थ। न [अध्यातम] १ ब्रात्मा में, ब्रात्म-
अज्ञमप्प र् संबंधी, ब्रात्म-विषयक ; (उत १; ब्राचा )।
 २ मन में, मन-संबंधी, मनो-विषयक ; ( उत्त ६; सूत्र १,
 १६, ४)। ३ मन, चित " अज्मन्पसाणयणं " ( दसनि
 १, २६ )। ४ शुंभ-ध्यान " अज्ञाप्प-रए सुसमाहि-
 अप्या, मुत्तत्थं च वित्रागाइ जे स भिक्ख्" (दस १०,
 ११)। १ पुं ब्रात्मा; (ब्रोघ ७४१)। °जोग
 पुं [ व्योग ] योग-विशेष, चित्त की एकायता ; (सूत्र
 १, ११६, ४) । °दोस पुं [ °दोष ] आध्यात्मिक
दोष-कोध, मान, माया और लोभ ; ( सूत्र १, ६ )।
```

'चित्तय वि [ 'प्रत्ययिक ] चित्त-हेतुक, मन से ही उत्पन्न होंने वाला, शोक, चिन्ता आदि ; (सूअ २, २, १६)। 'विसोहि स्री ['विशुद्धि ] त्रात्म-शुद्धि ; ( त्रोघ ७४४ )। °संबुड वि [°संवृत]. मना-निग्रहो, मन को कावृ में रखनेवाला ; ( श्राचा )। °सुइ स्री [ °श्रुति ) ग्रध्यातम-शास्त्र, ग्रात्म-विद्या, योग-शास्त्र ; (ध्यरह २, १.)। 'सुद्धि स्वी ['शुद्धि ] मन की शुद्धि ; ( त्राचू १ )। °सोहि स्त्री [ 'शुद्धि ] मनः-शुद्धि ; ( श्राचू, १ ) । अज्ञातियय वि [ आध्यातिमक ] ब्रात्म-विषयक, ब्रात्मा या मन से संबंध रखनेवाला; (विपा १,१; भग २,१)। अज्ञास्य वि [ दे ] प्रातिवेश्मिक, पडौसी; ( दे १, १७ ) । अज्भयण पुंत [ अध्ययन ] १ राष्ट्र, नाम 🖟 ( चंद १ः )। २ पढ्ना, श्रभ्यास ; (विसे)। ३ ग्रन्थ का एक श्रंश ; (विपा १, १)। अज्ञास्यणि वि [अध्ययनिन् ] पढ़ने वाला, अभ्यासी ; (विसे १४६४)। अज्मत्याच सक [ अधि+आप् ] पढ़ाना, सीखाना । अज्म-याविंति ; (विसे ३१६६ )। अज्भवस सक [अध्यव+सो] विचार करना, चिंतन करना। वक्र-अज्भवसंत ; ( सुपा ४६४ )। अज्ञावसण े न [अध्यवसान ] चिन्तन, विचार, अज्ञातमाण ब्रात्म-परिणाम, " तो कुमरेणं भणियं, मुणिपुंगव! रइसुहज्मत्रसणंपि। किं इयफ़लयं जायइ?" ( सुपा ४६ १ ; प्रासू १०४ ; विपा १, २.) । अज्भवसाय पुं [ अध्यवसाय ] विचार, ब्रात्म-परिणाम; मानसिक संकल्प ; ( श्राचा ; कम्म ४, ८२ )। अज्मत्वसिय वि [ अध्यवसित ] १ जिसका चिन्तन किया गया हो वह: (श्रोप)। २ न चिन्तन, विचार; (श्रणु)। अज्भवसिय न [ दे ] मुँडा हुया मुंह ; ( दे १, ४० ) । अडमस्सिय वि [ दे ] देखा हुत्रा, दृष्ट; ( दे १, ३० )। अज्मरुस तक [आ+क्रुश] त्राकोरा करना, त्रामिशाप दना । अउमस्सइ ; ( दे १, १३ )। अज्मस्स , वि [ आक्षुष्ट ] जिस पर ब्राकोश किया अज्भिस्सियं गया हो वह ; (दे १, १३-)। अज्महिय वि [ अध्यधिक ] यत्यंत, यतिरायितः (महा) । अज्ञान ती [दे] १ असती, कुलटा ; २ प्रशस्त स्ती: ३ नवोड़ा, दुलहिन; ४ युवती स्त्री; ४ यह (स्त्री); (दं १, १०; गा ८३८, ८१८; वज्ञा ६४)।

अजमाइअव्य वि [ अध्येतव्य ] पढ़ने योग्य ; " सुग्रं मे भविस्सइ ति अज्भाष् अव्यं भवइ '' ( दस ६, ४, ३ )। अन्तर्भाय पुं [ अध्याय ] १ पठन, श्रभ्यास ; ( नाट )। र मन्य का एक ग्रंश ; (विमे १११४; प्राप )। अजमारुह पुं [अध्यारुह ] १ वृत्त-विशेष ; २ वृत्ती के ऊपर बढ़नेवाली वल्ली या शाखा वगैरः ; ( पगण १ ) ! अज्ञारोवण न [अध्यारोपण ] १ त्रारोपण, ऊपर चढ़ाना । २ पूछना, प्रश्न करना ; (विंसे २६२८)। अज्मारोह पुं ( अध्यारोह ] देखो अज्मारुह ; ( सूत्र २, ३, ७; १८; १६ )। अज्मावणा स्री [अध्यापना] पढ़ानाः, (कम्म १,६०)। अज्भावय वि [ अध्यापक ] पढ़ानेवाला, शिचक, गुरु ; (वसु; सुर ३,२६)। अज्मावस अक [अध्या+वस् ] रहना, वास करना। वक्र-अज्ञावसंतः ( उवा )। अज्मास पुं [ अध्यास ] १ जपर वैदना ; २ निवास-स्थान ; (सुपा २०)। अज्मासणा स्त्री [ अध्यासना ] सहन करना ; ( राज )। अज्मासिअ वि अध्यासित । १ ग्राधित, ग्रधिष्टित ; २ स्थापित, निवेशित : ( नाट )। अजमाह्य वि [अध्याहत ] १ उने जित " सीयलेगाँ सुरहिगंधमिटयागंधेणं हत्थी अज्भाहस्रो वर्णं संभरेइ''(महा )। अज्मतीण वि [अक्षीण] १ ब्रज्ञय, ब्रख्ट ; २ न ब्रध्ययन ; (विसे ६४८)। अज्झुववज्ज देखो अज्भोववज्ज; ( पि ७७; ग्रौप )। अज्झुववण्ण देखो अज्मतेववण्ण ; ( विपा १, १ )। अज्झुववाय देखो अज्भोववाय ; ( उप पृ २८१ )। अज्झुसिर वि [ अशुपिर ] छिद्र-रहित ; ( त्रोघ ३१३)। अज्झेउ वि [ अध्येतृ ] पढ़नेवाला ; (विसं १४६४ )। अज्झेल्ली सी [दे] दोहनेपर भी जिसका दोहन हो सके ऐसी गैया ; (दे १, ७)। अज्झेसणा स्त्री [अध्येपणा ] त्रधिक प्रार्थना, विशेष याचना: (राज)। अज्मोयरग े पुं [ अध्यवपूरक ] १ साधु के लिए ग्रधिक अज्मोयरय<sup>5</sup> रसोई करना ; २ साधु कं लिए वड़ाकर की हुई रसोई ; ( श्रीप; पव ६७ )। अज्मोल्लिआ सी [दे] वन्नः-स्थल के ग्राभूपण में की जाती मोतीं भों की रचना ; ( दे १, ३३ )।

अज्मोवगमिय वि [ आभ्युपगमिक ] स्वेच्छा से स्वीकृत ( (पण्ण ३४)। अज्मोववज्ज अक [अध्युप+पद ] अत्यासकत होना, त्रासिक्त करना । अञ्मतेववज्ञाइ ; (पि ७७) । भवि-अज्मोववजिहिद्द ; ( अोप )। अज्मोवचण्ण ) वि [ अध्यूपपन्न ] अत्यंत आसक्त ; अज्मतेववञ्च 🤇 (विषा १, २; गाया १, २; महा: पि ७७ )। अज्मोववाय पुं [अध्युपपाद] श्रयन्त यासक्ति. तल्लीनता ; ( पण्ह २, ४ )। अट ) सक ( अट् ) श्रमण करना, घूमना । श्रटइ : अह । ( पड़ ; हे १, १६४ )। परिग्रह ; ( हे ४, २३०)। अट्ट सक विचय् ] क्वाथ करना । ब्रद्ध : ( हे ४, ११६; षड् ; गडड )। अट्ट अक [शुप्] स्कना, शुष्क होना। अट्टीत (से ४, ६१)। वक्---अट्टांतः (सं४, ७३)। अह वि [ आर्त ] १ पीडित, दु खित; ( विपा १, १ )। २ ध्यान-विरोप---इष्ट-संयोग, अनिष्ट-वियोग, रं।ग-नियृति श्रौर भविष्य के लिए चिन्ता करना: (ठा ४, १)। °ण्ण वि िक्त पीड़ित की पीड़ा को जाननेवाला : (पड्)। अष्ट वि [ ऋत ] गत, प्राप्तः ( गाया १,१ ; भग १२,२ ) । अहु पुंत ( अहु ] १ दुकान, हाट: ( श्रा १४ )। २ गहल के ऊपर का धर, अटारी; (कुमा)। ३ व्याकारा; (भग २०, २)। अष्ट वि [ दे ] १ कृश, दुवल ; २ वड़ा, महान ; ३ निर्लुज, वेशरमः ४ त्रालयु, सुस्तः १ पुं शुक, ताताः ६ शब्दः, श्रवाज : ७ न . सुख : म् मूठ, श्रसत्याक्ति : ( द .१,१०)। अहह वि [दे] गया हुआ, गतः (दं १, १०) । अदृहहास पुं [अदृहहास] देखो अदृहास, (रेंब )। अहण न [अहन ] १ व्यायाम, कसरत ; (श्रीप) १ २ पुं इस नाम का एक प्रसिद्ध मल्ल ; ( उत ४)। °साला स्त्री [ °शाला ] व्यायाम-शाला, कसरत-शाला ; ( ग्रीप; कप्प ) । अट्टण न [ अटन ] परिश्रमण ; ( धर्म ३ )। अहमह पुं ि दे ] १ आलवाल, कियारी ; (हे रे, १६४)। २ अगुभ संकल्प-विकल्प, पाप-संबद्ध अन्यवस्थित विचार ;

" अणविद्वयं मणो जस्स माइ वहुयाई अहमहाई । तं चितियं च न लहइ, संचिणुइ य पावकम्माइ " (उव)। अद्ध्य पुं [ अद्भुक ] १ हाट, दुकान : ( श्रा १२ )। ' २ पात के छिंद को बन्ध करने में उपयुक्त द्रव्य-विशेप; (बृह १)। अट्टयनकली स्त्री [ दे ] कमर पर हाथ रख कर खड़ा रहना ; (पात्र्य)। अद्वहास पुं [अद्वहास] बहुत हँसना, खिलंखिला कर हैंसना; (पि २७१)। अट्टालग ) पुन [ अट्टालक ] महल का उपरि-भाग, श्रटारी ; अङ्खालय ∫ ( सम १३७ : परम २, ६ )। अष्टि स्री [ आर्ति ] पीड़ा, दुःख ; ( ग्राचा )। अष्टिय वि [अंतित ] सोकादि से पीडित " ब्रहा ब्रह्मि-चिता, जह जीवा दुक्खसागरमुर्वेति '' ( श्रीपं )। अष्ट्रिय वि [ अर्दित ] व्याकुल, व्यय " ब्रह्टहृहियचिता " (ग्रीप)। अह पुंत [ अथ '] ५ वस्तु, पदार्थ ; ( उत्रा २ ; अर्च्च ) ; " अहदंसी " ( सूत्र १, १४ ) " श्रहाइं, हेऊइं, परिणाइं" (भग २, १)। २ विषय "इंदियहां" (ठा६)। २ शब्द का श्रमियेय, वाच्य ; (सूत्र १, ६)। ४ मतलव, तात्पर्ये ; (विपा २,१ ; भास १८)। १ तत्तव, परमार्थ " तुब्भेत्थ भी भारहरा गिराणं, ब्रहं न याणांह ग्रहिज वेए " (उत १२, ११)। " इयो चुएस दुहमहदुग्गं '' ( सूत्र १, १०, ६ )। ६ प्रयोजन, हेतु ; (हे २, २३)। ७ श्रमिलाव, इच्छा "श्रहो भंते! भागेहिं, हंत। ब्रही " ( खाया १, १६ ; उत्त ३) । 🖛 उरहेय, लच्य ; ( स्थ्र १, २, १ )। ६ धन, पैसा ; ( श्रा १४; श्राचा )। १० फल, लाम " श्रद्रजुताणि सिक्खंजा चिरहाचि उ वजए '' ( उत १ ) । मुक्तिः; ( उत १ )। °कर पुं [ °कर ]। २ निमित शास्त्र का विद्वान्; (ठा ४, ३)। ( जातार्थ ) जिसकी आवर्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो वह " ब्रह्मेण जस्स कन्जं संजातं एस ब्रह्जाब्रो य " (वव २)। °जाय वि [°याच ] धनार्थी, धन की चाहं वाला ; ( वव २ )। "सइय वि [ "शतिक ] सी अर्थवाला, जिसका सौ अर्थ हो सके ऐसा ( वचन आदि ); जं २ )। °सेण पुं [ °सेन ] देखो अहिसेण । अत्थ=श्रर्थः । '

अह वि.व. [अप्रन् ] संख्या-विशेष, त्राठ, 🖛 ; (जी ४९)। °चत्तांस्र वि [ °चत्वारिंश ] अध्तालीसवाँ : ( पडम ४८, १२६)। °चतालीस वि [ °चत्व रिंशत्] अरतालीस ; (पि ४४१)। 'हमिया स्रो ['गप्रमिका ] जैन साधुय्रों का ६४ दिन का एक व्रत, प्रतिमा-विशेष; ( सम ७७ )। 'तालोस वि [ 'चत्वारि'शत् ] अठतालोसः (नाट)। 'तीस वि ['त्रि'शत्] संख्या-विशेष, त्रातीस ; (सम ६४; पि.४४२;४४४ )। °तीसइम वि िंत्रिश ] ब्राट्यांसवाँ ; ( पडम ३८, ४८)। °त्तिः स्री [ °सप्ति ] ब्रह्तर, ७८ की संख्या ; (वि ४४६)। °त्तीस वि [ °ात्रि शत् ] त्राटतीस ; ( सुपा ६४६ ; पि ४४१)। °द्स लि [ °ाद्शन् ] यठारह, १८ ; (संति ३)। 'दसुत्तरसय वि ['।दशोत्तरशत ] एक सौ ग्रहारहवाँ ; (पडम १९८, १२०)। दिह त्रि िंदरान् ] अठारह, ९८ की संख्या; (पिंग)। 'पएसिय वि [ 'प्रदेशिक ] ग्राठ ग्रवयव वाला ; ( ठा १० )। / °पया स्त्री [ °पदा ] एक वृत्त, छन्द-विशेष ; (पिंग) 'पाहरिअ वि ('प्राहरिक) ब्राठ प्रहर संबंधी ; (सुर १४, २१८)। भाइया ह्यी [ भागि-का ] तरल वस्तु नापने का वतीस पलों का एक परिमाण; ( श्रमु )। भन [ भ ] तेला, लगा तार तीन दिनों का उपवास ; ( सुर ४, ४४ )। °मंगल पुंन [°मङ्गल] स्वस्तिक यादि याठ मांगलिक वस्तु ; (राय)। <sup>°</sup>मभत्त पुन [ भभवत ] तेला, लगा तार तीन दिनों का उपवास ; (णाया १, १)। °मभत्तिय वि [°मभक्तिक] तेला करनेवाला ; (विपा २, १)। °मी स्त्री [°मी] तिथि-विशेष अष्टमी; (विषा २, १)। भुत्ति पुं [ भूर्ति ] महादेव, शिव ; (ठा ६)। °याल हि [ 'चत्वारिंशत् ] यळालीस ; (भिव ) । 'वन सि [ 'पञ्चाशत् ] संख्या-विशेष, श्रहावन, ४८ ; ( क्रम्म १, २२)। 'वरिस, 'वारिस वि ['वार्षिक] ग्राठ वर्ष की उम्र का ; ( मुर २, १४६ ; ८, १०१ )। °विह वि [ 'विश्व ] ब्राठ प्रकार का ; ( जी २४ )। °वीस ति [ भिवंशति ] अद्राईस ; (कम्म १, १)। भिर्मिष्ट र्सा [पिष्ट ] संख्या-विरोष, अग्रस्ट ; (पि ४४२-६)। 'समइय वि ( °समयिक ) जिसकी अवधि आठ 'समय ' की हो वह: ( श्रोप )। 'सय न [ 'शत ] एक सौ श्राठ, ९०८; ( रा ९० )। 'सहस्स न [°सहस्र]

एक हजार ग्रीर ग्राठ; (ग्रीप)। °सामइय देखो °समइय ; (ठा =)। °सिर वि [°शिरस्, °सिर ] ग्रष्ट-कोण, ग्राठ काण वाला ; ( त्रोप )। °सेण पुं [ °सेन ] देखो अद्विसेण। °हत्तर वि [ °सप्ततितम ] अञ्चरवाँ ; (पउम ७८, १७)। °हत्तरि स्त्री [°सप्तिति] ग्रठतर को संख्या, ७८; ( सम ८६ )। °हा त्र [ °धा ] आठ प्रकार का ; (पि ४४१)। °अह न िकाष्ट्र विषष्ट, लकड़ी; (प्रयौ ७४)। अहंग वि [अए।ङ्ग ] जितका त्राठ ग्रंग हो वह। °णिमित्त न [ °निमित्त ] वह शास्त्र. जिसमें भूमि, स्वप्त, शरीर, स्वर ब्रादि ब्राठ विषयों के फलाफल का प्रतिपादन हो ; ( सूत्र १, १२ )। °महाणिमित्त न [ °महा-निमित्त ) अनन्तर-उक्त अर्थ ; (कप्प )। अहा स्त्री [अप्रा ] १ मुष्टि "चउहिं त्रहाहिं लोयं करेइ " (जं २ ; स १८२)। २ मुहोभर चोज ; (पंचव २)। अहा स्त्री [ आस्था ] श्रदा, विश्वास ; ( सूत्र २, १ )। अट्टा स्त्री [ अर्थ ] लिए, वास्ते " तद्या य मणी दिव्यो, समप्पित्रो जीवरक्लहा " (सुर ६, ६; ठा ४, २)। °दंड पुं [ °दण्ड ] कार्य के लिए की गई हिंसा; ( ठा **५, २)**। अहाइस वि [ अष्टाविंश ] त्रठाईसवाँ ; ( पिंग ) । अहाइस) स्त्री [ अष्टाविंशति ] संख्या-विशेव, अठाईस ; अट्ठाईस े ( पिंग; पि ४४२ )। अट्टाण न [अस्थान] १ त्रयोग्य स्थान; (ठा ६; विसे ८४ )। २ कुत्सित स्थान, वेश्या का मुहल्ला वगैरः ; (वव २)। ३ अयोग्य, गैरव्याजवी " अद्वारण-मेयं कुसला वयंति, दगेण जे सिद्धिमुयाहरंति" (सूत्र 9,0)1 अद्वाण न [ आस्थान ] सभा, सभा-गृह ; ( ठा ४, १ )। अहाणउइ स्री [अप्रानवति ] त्रठाणवे, ६८; (सम 1 (33 अहाणउय वि [ अप्रानचत ] त्रठाणवाँ , ६८ वाँ ; ( पउम 8도, 영도 ) 1 अहाणिय न [ अस्थान ] त्रपात्र, त्रनाश्रय । "त्रहाणिए होइ वह गुणाणं, जेमणाणसंकाइ मुसं वएना " ( सूत्र 9, 93 ) 1 अद्वायमाण वक् [ अतिष्ठत् ] नहीं वैद्या हुया ; ( पचा 

अद्वार ) त्रि व [ अप्रादशन् ] संख्या-विशेष, अठारह; अहारस ∫ (पडमा ३४, ७६ ; संति ४)। िविध ] अठारह प्रकार का : ( सम ३४ )। अद्वारसम वि [अप्रादश ] १ श्रयारहर्त्रा ; (पउम १८, ু ১৯)। २ न लगा तार ब्राठ दिनों का उपवास; ( खाया, 9, 9)1 अद्वारसिय वि [अष्टादशिक ] ब्रठारह वर्षे की उन्न का ; (वव ४)। अहारह } देखां अहार ; ( पड् ; पिंग )। अट्टावण्ण ) स्त्रीन [अप्रःपञ्चाशत् ] संस्था-विशेष, पचास अद्वाचन 🕽 और ब्राठ, १८; (पि २६१; सम ७४)। अट्टावन्न वि [ अप्टापञ्चाशा ] श्रठावनमाँ ; ( पडम ५५, 1639 अट्टावय पुं [अप्टायद] १ स्वनाम-स्यात पर्वत-विरोष, कैलास ; (पण्ह १,४)। २ न एक जात का जुआ ; (पण्ह १,४)। द्यृत-फलक, जिस पर जुझा खेला जाता है वह ; (पण्ड १, ४)। ४ सुत्रर्ण, सोना ; (धण ⊏)। °सेल पुं [°शैल] १ मेह-पर्वत ; २ स्वनाम-ख्यात पर्वत-विशेष, जहां भगवान् ऋवभदेव निर्वाण पाये ये, . " जिम्म तुमं श्रहिलितो, जत्थ य सिवसुक्खसंपर्थ पतो। ते ब्रहावयसेला, सीसामेला गिरिकुलस्स " ( धण ८ )। अट्टावय न [ अर्थपद ] अर्थ-शास्त्र, संपत्ति-शास्त्र, ( सं अ १, ७; पगह १, ४)। अद्वाचीस स्त्रीन [अप्राचिंशति ] अठाईस, २८; (पि ४४२, ४४१ ) । अट्टावीसइ स्त्री [अप्राविंशति ] संख्या-विशेष, अठाईस, २८। °विह वि [ °विय ] अठाईस प्रकार का, (पि ४४१)। अद्वाचीसद्दम वि [अप्राचिंश ] १ अग्राईसवां ; ( पउम २८, १४१)। २ न. तेरह दिनों के लगातार उपवास ; (गाया 9, 9)1 अहास्तिहि स्त्री [ अष्टापिटि ] संख्या-विशेष, अठसठ, ६८ ; (पिंग)। अद्वासि ) हो [ अप्राशीति ] संख्या-विरोष ; अठासी, अट्ठास्तीइ 🕽 ८८ ; ( पिंग ; सम ७३ ) । अहासीय वि [अष्टाशोत-] त्रशसीवाँ; (पउम ५५, 88)1

अद्वाह न [अप्राह] त्राठ दिन ; (गाया १, ८)। अट्टाहिया स्त्री [अप्टाहिका ] १ ब्राट दिनों का एक उत्सव: (पंचा ८)। २ उत्सव ; ( गाया १, ८ )। अद्दि नि [ अर्थिन् ] प्राथीं, गरज वाला, ग्रमिलावी; (ग्राचा)। अद्वि ) स्रोन [ अस्थि, °क ] १ हड्डी, हाड; ( कुमा; अद्विग 🤚 पग्ह १, ३ )। २ जिसमें वीज उत्पन्न न अद्विय ) हुए हों ऐसा अपरिपक्व फल ; ( वृह १ )। ३ पुं. कापालिक ' अही विज्जा कुच्छियभिक्ख् ' ( वृह 9; वव २)। °मिंजा स्त्री [ °मिञ्जा ] हड्डी के भीतर कारस; (ठा३,४)। °सरमख वुं [ 'सरजस्क ] कापालिक; (वव ७)। - °सेण न [ °द्मेण] १ वत्स-गोत को शाखारूप एक गोत; २ पुं इस गात्र का प्रवर्तक पुरुष श्रीर उसकी संतान; (ठा ७)। अद्विय वि [अर्थिक ] १ गरज्, याचक, प्रार्थी ; ( सूत्र १, २, ३)। २ अर्थ का कारण, अर्थ-संबन्धी; ३ म। ज का हेतु, मोच का कारण-भूत ''पसन्ना लाभइस्संति विउलं ब्रिहियं सुयं " ( उत्त १ )। अद्विय वि [ आर्थिक ] १ अर्थ का कारण, अर्थ-संवन्धी, २ मान का कारण; (उत १)। अहिय वि [ अर्थित ] ग्रभिलिषत, प्रार्थित ; ( उत्त १ )। अद्विय वि [ अस्थित ] १ ब्रन्थवस्थित, ब्रनियमित ; ( पगह १,३)। २ चंचल, चपल; (से २, २४)। अहिय वि [ आस्थिक ] हड्डो-संवन्धो, हाड का, "ग्रारियं रसं सुण्या " (भत १४२)। अद्विय वि [ अस्थित ] स्थित, रहा हुआ , ( से १, ३४ )। अट्ठुत्तर वि [ अव्होत्तर ] ब्राठ से अधिक ; ( ब्रोप )। °सय न [ °शत ] एक सी और ब्राठ; (काल )। °सय वि [ °शततम ] एक सौ आठवां ; ( पडम १०८, ४० )। अठ ् देखों अट्ट=मञ्चन्, (पिंग; पि ४४२; १४६ ; भग; अड । सम १३४)। अड सक [ अट् ] श्रमण करना, फिरना " ब्रडंति संसारे " (परह १, १)। वकु-अडमाण ; (याया १,१४)। अड पुं [ अवट ] १ कूप, इनारा; ( पात्र )। २ कूप के पास पश्त्रों के पानी पीने के लिये जो गर्त किया जाता है वह; (हे १, २७१)। °भड़ देखो तड≔तट; (गा ११७; से १, ४४ )। अडइ ) स्त्री [ अटवि, °वी ] भयानक जंगल, वन ; ( सुपा अडर्ड 🗸 १८१, नाट 🕽 ।

अंडडजिक्सय न [ दे ] विपरीत मैथन ; ( दे १, ४२ )। अडखम्म सक दि ] सँभालना, रत्त्रण करना । कर्म-''ग्रडखिम्मर्जित सवरिग्राहि वर्षे '' ( दे १, ४१ )। अडखिमाअ वि दि ] सँभाला हुआ, रिचत; (दे १, ४१)। अडड न [ अटट ] ' घटटांग ' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह ; ( ठा ३, ४ )। अडडंग न [अटटाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'तुडिय ' या ' महातुडिय ' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह ; (ठा ३, ४)। अडण न [ अटन ] भ्रमण, घूमना ; (ठा ६ )। अडणी स्त्री [ दे ] मार्ग, रास्ता ; ( दे १, १६ )। 🗀 अडपल्लण न दि वाहन-विशेष ; ( जीव ३ )। अडयणा ) स्त्री [दे] कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री, (दे १, अडया । १८; पात्रः, गा २०४'; ६६२ ; वज्जा ८६ )। अडयाल न [ दे ] प्रशंसा, तारीफ ; ( पण्ण २ )। अडयाल ) स्त्रीन [अ**ण्टचत्वारिंशत्**] ऋळालीस, अडयालीस У ४८ की संख्या ; ( जीव ३; सम ७० )। °सय न [ °शत ] एक सौ मौर मठतालीस, १४८; (कम्म २, २४)। अडवडण न [दे] स्वलना, रुक २ चलना, " तुरयावि परिस्संता भडवडणं काउमारदा " ( सुपा ६४४ )। अडिव ) स्त्री [ अटिव, °बी ] भयंकर जंगल, गहरा वन; अडवी ∫ ( पण्ह १, १; महां )। 'अडसिंह स्री [ अप्टपिंष्ट ] मठसठ ; ( पि ४४२ )। "म ं वि [ तम ] भठसठवाँ ; ( पडम ६८, ४१ )। अडांड पुं [ दे ] बलात्कार, जनरदस्ती: ( दे १, १९ )। अडिल्ल पुं [ अटिल ] एक जात का पत्ती ; ( पगण १ )। अडिल्ला स्री [ अडिल्ला ] छ्न्द-विरोप ; (पिंग )। अडोलिया स्त्री [अटोलिका'] १ एक राज-पुत्री, जो यवराज की पुत्री भौर गर्दभराज की वहिन थी; र मूपिका, ' पृही ; ( बृह १ ') । अडोविय वि [ अटोपित ] भरा हुआ ; ( पगह १, ३ )। अडु वि [दे] जो भाड़े भाता हो, बीच में वाधक होता हो वह, " सो कोहाडमो महा मावडिमो " (उप १४६ टी )। अट्टक्ख सक [ क्षिप् ] फेंक्ना, गिराना । अट्टक्खर ; (हे ४, १४३; पड़ )। अट्टक्लिय वि [ क्षिप्त ] फेंका हुमा ; ( कुमा )।

अड्रण न [अड्डन ] १ चर्म, चमड़ा ; १२ ढाल, फलक "नवमुग्गवण्ण अङ्गुणढिकित्रआजाणुभीसणसरीरा" ( सुर २,४) । अङ्ग्या स्त्री [ अङ्ग्रिका ] मल्लों की किया-विरोव ; ( विमे ३३४७ )। अड्ढ देखो अद्ध=मर्घ ; ( हे २,/४१; चंद १०; सुर 🦪 ६, १२६; महा)। अड्ढ वि [ आढ्य ] १ संपन्न, वैभव-शाली, धनी ; ( पात्र; उवा )। २ युक्त, सहित ; (पंचा १२ )। ३ पूर्ण, परिपूर्ण " विगुणमवि गुणड्ढं " ( प्रासू ७१ )। अड्डअक्कली स्नी [ दे ] देखो अप्टयक्कली; ( दे १,४५ )। अड्ढत्त वि [ आरव्य ] शुरू किया हुत्रा, प्रारव्ध ; ( से 93, E) I अड्ढाइजा । वि [ अर्घतृतीय ] ढ़ाई ; ( सम १०१; सुर अड्ढाइय 🕽 १, ४४; भिवः, विसं १४०१ ) । °अड्ढिय वि [ रुष्ट ] खींचा हुत्रा ; ( स ४, ७२ )। अड्दुद्व वि [ अर्घचतुर्थ ] साढ़े तीन ; " अट्दुहाइं सयाइं " (पि ४६०)। अड्ढेज न [आढ्यत्व] धनिपन, श्रीमंताई ; (ठा १०)। / अड्ढेजा स्त्री [आढ्येज्या] श्रीमंत ने किया हुआ सत्कार ; (ठा १०)। अड्ढोरुग पुं ( अर्घोरुक ] जैन साध्वीत्रों के पहननेका एकं 'वस्र 🗧 ( म्रोघ ३१४ )। 🕆 अढ ( ग्रप ) देखो अडु=ग्रष्टन् ;ः (पि ६७; ३०४; ४४२ं; ४४१)। अढाइस ( मप ) स्त्रीन [अण्टाचिंशति ] संख्या-विशेष, अठाईस, २८; (पि ४४१)। अढारसम देखो अट्टारसम; (भग १८; गाया १ १८)। अण म [ अ°, अन्° ] देखो अ°; (हे २, १६०; मे ११ ६४ )। अण सक [अण्] १ अवाज करना। २ जाना। ३ जानना । ४ समफाना । अगाइ ; (विसे ३४४१)। अण पुं [ अण ] १ राब्द, अवाज ; २ गमन. गति ; ( विमे ३४४०)। ३ कपाय, कोध ब्रादि ब्रान्तर रातुः; (विसे १२८७)। ४ गाली, ब्राकोश ब्रभिशापः; (∵तंदु)। १: न पाप ; (पगह १, १)। ६ कर्म ; ( आचा )। ं वि. कुत्सित, खराव ; ( विम २७६७ टी )। व्यण पुं [ अन ] देखो अणंताणुर्विध ; ( कम्म २, ४; १४;२६) ।

अण पुं [ अनस् ] शक्ट, गाड़ी ; (धर्म २ )। अण देखो अण्ण=ग्रन्य " ग्रयहिममावि पित्रार्गं " ( से 99, 98; 20)1 अणान [ऋग] १ करजा, ऋगः; (हे १, १४१)। ्र कर्म; (उत्त १)। °धारग वि [°धारक] करजदार, ऋलो ; (लाया १, १७)। °बल वि [°वल] ं उत्तमर्गा, लेनदार; (पगह १,२)। ° भंजग वि [°भञ्जक] देउलिया ; ( पगह १, ३ )। °अण देखां गण ; (से ६, ६६)। 'अण देखो जण ; " अवर्ण महिलाअर्ण रमंतस्स !" (गा ४४ ) ; " गुरुमणपरवस पिम्र किं ( काप्र ६१ ) ; " दास-मणाणं " ( मच् ३२ )। अण देखो तण; (से ६, ६६)। °अणअरद देखी अगवरयः; ( नाट )। अणइवर वि [ अनितिवर ] जिसमे बढ़कर दूसरा न हो, सर्वोत्तम ; " अच्छराओ ...... अण्ड्वरसोमचारुहवाओ " ं( झौप )। अणर्इ वि [अनीति ] ईति-रहित, रालभादि-कृत उपदव सं रहित "अ्यर्ण्ड्रपता" (भीप)। 🕟 🔗 अणंग पुं [ अनङ्ग ] १ काम, विषयामिलाप, रमणेच्छा; (श्रा १६; त्राव ६)। २ कामदेव; मन्मथ ; (गा :३३३; गउड; कप्पू)। ३ एक राजकुमार, जो भ्रानन्दपुर के राजा जितारि का पुत्र था; (गच्छ २)। ४ न विषय-सेवन के मुख्य अंगों के अतिरिक्त स्तन, कुच्चि, मुख आदि ग्रंग; (ठा ४, २) । ४ बनावटी लिंग मादि; (ठा ४.२)। ६ बारह ग्रंग-प्रनथों से भिन्न जैन शास्त्र; (विसे ८४४)। ७ वि शरीर-रहित, ब्रंग-हीन, मृत ; "पहरइ कह गु भगांगा, कह गु हु विंधित कोसुमा वागा" (गउड); "पईव-मज्मे पडई पयंगी, स्वाणुरतो हवई भणंगी '' (सत् ४८)। °ग्ररिणी स्त्री [ °गृहिणी ] रति, कामदेव की पत्नी ; (सुपा ६६७ )। 'पडिसेविणी स्री ['प्रतिपेविणी ] अमर्था-ंदित रीति से विषय-सेवन करनेवाली स्त्री; ( ठा ५, १ )। - °पविष्ठ न [ °प्रविष्ट] वारह झंग-ग्रन्थों से भिन्न जैन प्रन्थ; (विंस १२०)। °वाण पुं[°वाण] काम के वाण; ्( गा ७४८ ) । °<mark>लघण पुं [ °लवन ]</mark> रामचन्द्रजी का एक पुत्र, लव; (पडम ६७,६)। °सर पुं:[ 'शर ] काम ंके वास; (गा १०००)। °सेणा स्नी [°सेना] द्वारका की एक विख्यात गणिका ; ( णाया १, ४; १६ )।

अणंत पुं [ अनन्त ] चालु अवसर्पिणी काला के ... चौदहवें तीर्थंकर-देव " विमलमणंतं च जिए " (पडि)। २ विष्णु, कृष्ण ; (पडम ४, १२२)। ३ शेप नाग ; (सं ६, ८६)। ४ जिसमें अनन्त जीव हों ऐसी वनस्पति, कन्द-मूल वगैरः ; ( ग्रं। घ ४१ )। ५ न, केवल-ज्ञान ; ( गाया १,८)। ६ त्राकारा ; (भग २०,२)। ७ वि. नाश-वर्जित, शाश्वत ; (सूच १,१,४ ; पण्ह १,३) । निःसीम, अपरिमित, असंख्य स भी कहीं अधिक; (विसे)। · ६· प्रभूत, बहुत, विशेष ; ( प्रास् २६ ; ठा ४, १ ) । °काइय वि [°कायिक] ग्रनन्त जीव वाली वनस्पति, कन्द-मूल ग्रादि; (धर्म २)। 'काय पुं [ 'काय ] कन्द-मूल ब्रादि ब्रनन्त जीव वाली वनस्पति ; ( पण्ण १-)। °खुत्तो म [°कृत्वस्] मनन्त वार ; ( जी ४४ ) न ॰ जीव पुं [ °जीव ] देखो °काइय ; ( पगण १ )। °जीविय वि [ °जीविक ] देखो °काइय : (भग ८,३)। °णाण न [ °शान ] केवल-ज्ञान ; (दस २)। °णाणि वि िशानिन् े केवल-ज्ञानी, सर्वज्ञ ; (सूझ १,६)। °दंसि वि [°दर्शिन् ] सर्वज्ञ ; (पडम ४८, १०४<u>)</u> । °पास्ति वि [ °दर्शिन् ] ऐरवत चेत्र के वीसवेँ जिन-देव ; (तित्थ)। "मिस्सिया स्त्री ["मिश्रिका] सत्य-ं मिश्र भाषा का एक भेद : जैसे अनन्तकाय से 'भित्र प्रत्येक-वनस्पति से मिली हुई अनन्तकाय को भी अनन्तकाय कहना ; (पगण ११) । °मीसय न[°मिश्रक] देखो °मिस्सियाः (टा १०)। °रह पुं [ °रध ] विख्यात, राजा दशरध के ं बड़े भाईका नाम; (पडम २२,१०१)। °विजय पुं [°विजय] भरतद्मेत्र के २४ वेँ और ऐरवत द्मेत्र के वीसवेँ भावि तीर्थं कर का नाम : (सम १४४)। धीरिय वि [धीर्यु] १. अनन्त वल वाला । २ पुं एक केवलज्ञानी मुनि का नाम ; (पउम १४, १४८)। ३ एक ऋषि, जो कार्तवीर्थ के पिता थे ; (ग्राचू १)। ४ भरतनेत के एक भावि तीर्थंकर का नाम; (ती २१)। °संसारिय वि [°संसारिक] मनन्त काल तक संसार में जन्म-मरण पानेवाला; (उप ३८४)। ेसिण पुं [ ेसेन ] १ चौथा कुलकर ; (सम १४०)। ३ एक . अन्तकृद् मुनि ; ( अंत-३ )। अणंतर पुं विनन्तजित् ] चालु काल के चौदहवेँ जिन-देव; अणंतग ११ देखो अणंत; (ठा ४,३)। २ न वस्र-विशेष; अणंतय (भोष ३६)। : ३:५ं ऐरवत चेत्र के एक जिनदेव;

(सम १४३)। अणंतर वि [अनन्तर ] १ व्यवधान-रहित, अव्यवहित " अगातरं चयं चइता " (गायां १, ८)। २ पुं. वर्तमान समय; (ठा १०) । ३ किवि वाद में, पीके, (विपा १, १)। अणंतरहिय वि अनन्तर्हित ] १ अव्यवहित, व्यवधान-२ सजीव, सचित्त, चेतन ; (निचूं ७)। · रहित ; (य्राचा)। अणंतसो ग्र [ अनन्तशस् ] ग्रनन्त वार ; ( दं ४४ )। अणंताणुर्याध्य पुं [अनन्तानुवन्धिन् ] अनन्त काल तक त्रात्मा को संसार में भ्रमण कराने वाले कपार्थों की चार चौकडियां में प्रथम चौकड़ी, अतिप्रचंड कौथ, मान, माया श्रीर लोभ ; (सम १६)। अणक्क पुं दि ] १ एक म्लेच्छ देश ; २ एक म्लेच्छ जाति; ्(पग्ह १, १ )। ् अणक्ख पुं [ दे ] १ रोप, ग्रस्सा, कोघ ; (सुपा १३; १३०; ६१४; भिव)। २ लजा; (स २७६)। अणयखर न [अनक्षर] श्रुत-ज्ञान का एक भेद-वर्ण के विना संपर्क के, छीकना, चुटकी वजाना, सिर-हिलाना आदि संकेतों से दूसरे का अभिप्रायं जानना ; (णंदि)। अणगार वि [ अनगार ] १ जिसने घर-वार त्याग किया हो वह, साधु, यति, मुनि ; (विपा १, १ ; भग १७, ३)। २ घर-रहित, भिचुकं, भीखमँगाः (टा ६)। ३ पुं भरतन्तेत्र के भावी पांचवेँ तीर्थंकर का एक पूर्वभवीय नाम; (सम १५४)। 'सुय न [ °श्रुत ] ' सूत्रकृताांग ' सूत्र का एक अध्ययन ; र्ति('स्ंय २. ४)। अणगार वि [ ऋणकार ] १ कंरजा करनेवाला ; २ दुष्ट शिज्य, अपात ; ( उत १ )। अणगार वि [अनाकार] त्राकृति-शून्य, त्राकार-रहित " उनलंभव्नवहाराभावंत्रो नाणगारं च '' (विसे ६४)। अणगारि पुं [अनगारिन्] साधु, यति, मुनिः, (सम ३७) । अणगारिय वि [ अनगारिक ] साधु-संवन्धी, मुनिका ; (विमे २६७३)। अणगाल पुं [ अकाल ] दुर्भिन्न, त्रकाल ; ( वृह ३ )। अणगिण पुं [अनस ] १ जो नंगा न हो, वस्रों से ग्राच्छा-दित । २ कल्पग्रज्ञ की एक जाति, जो वस्त्र देता है ; ( तंदु ) । अणम्य वि [ऋणघ्न ] ऋण-नाराक, कर्म-नाराक; (दंस)। अगग्य ) वि [ अनर्घ ] १ अमूल्य, वहुमूल्य, विंमती ; अणम्बेय ( ब्राव ४ ) " स्यणाई ब्रग्णचेयाई हुति पंचप्य-

यारवरणाई " ( उप १९७ टो ; स ८० )। २ महान्, गुरु ; ३ उत्तम, श्रेष्ट ; "तं भगवंत् त्रणह नियस्तीए त्रणम्य-भतीए, सक्कारेमि " ( विवे ६४; ७१ )। अणघ वि [ अनघ ] शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ ; ( पंचव ४ )। अणच्छ देखो करिस=कृष्। अग्रच्छइ; (हे ४, १८७)। अणि छुआर वि [ दे ] ग्रच्छित्र, नहीं केदा हुग्रा; (दे १,४४)। अणज्ञ वि [ अन्याय्य ] त्रयोग्य, जा न्याय-युक्त नहीं ; (पग्ह १, १)। अणज्ज वि [अनार्य ] ग्रार्य-भिन्न, दुष्ट, खराव, पापी ; (पगह १, १ ; ग्रिभ १२३ )। अणज्जव (ग्रप) अपर देखो । °खंड पुं [°खण्ड] ग्रनार्य देश, (भिव ३१२, २)। अणाज्मवसाय पुं [ अनध्यवसाय ] श्रव्यक्त ज्ञान, श्रति सामान्य ज्ञान ; ( विसे ६२ )। अणज्माय पुं [ अनध्याय ] १ अध्ययन का अभाव ; २ जिसमें अध्ययन निषिद्ध है वह काल ; ( नाट )। अणट्ट वि [ अनार्त ] ब्रार्त-ध्यान सं रहित; " ब्रणटा किति पव्वए " ( उत्त १८, ५० )। अणहु पुं [ अनर्थ ] १ नुकसान , हानि ; ( गाया १, ६ ; उप ६ टो )। २ प्रयोजन का अभाव ; ( आर्व ६ )। ३ वि. निब्कारण, दृथा, निब्फल ; (निचू १ ; पग्ह २, १)। °दंड पुं [ दण्ड ] निष्कारण हिंसा, विना ही प्रयोजन दूसेर की हानिः (सुत्र २, २)। अणड पुंर्म दे ] जार, उपपति ; ( दे १, १८ ; पड् )। अणड्ड वि [ अनर्भ ] विभाग-रहित, त्रखण्ड ; (टा ३, ३) अणण्ण वि [ अनन्य ] १ अभिन्न, अष्टथम्भूत ; ( निचू १ )। २ मोन्न-मार्ग " अणणणं चरमाणे से ग छलो ग छणावए " (. ाचा )। ३ त्रसाधारण, त्र्राद्वितीय ; ( सुपा १८६; सुर १, ७)। 'तुरुल वि ['तुरुय ] असाधारण, अनुपमः (उप ६४८ टी)। °दंसि वि [°दर्शिन्] पदार्थ को सल २ देखने वाला; ( याचा )। 'परम वि [ 'परम ] संयम, इन्द्रिय-निश्रह " अणगणपरमे जाणी, जो पमाए कया-इवि " (त्राचा)। °मण, भणस वि [°मनस्कि] एकात्र · चित्त वाला, तल्लीन ; (ग्रौप ; पडम ६, ६३)। °स्तमःण वि [ °समान ] ग्रसाधारण, श्रद्वितीय: ( उप ५६७ टी )। अणत्त वि [ अनात्त] त्रगृहोत, त्रस्त्रीकृत ( ठा २, ३ )। अणत्त वि [ अनार्त्त ] त्रयोडित " दन्त्रावइमाईसुं अत्तमणते गवंसणं कुणइ " (वव १)।

अणत्त वि [ ऋणार्त्त ] ऋण से पीडित ; ( ठा ३, ४ )। अणत्त वि [ अनात्र ] दु:खकर, मुख-नाशक " गेरइत्रागं भंते ! किं अता पे गला अणता वा ?' ( भग १४, ६ ?) । अणत्त न [ दे ] निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य ; ( दे १,/१०)। अणत्थ देखो अणह ; ( पउम ६२, ४ ; श्रा २७ ; सगा)। अणथंत वक् [ अतिष्ठत् ] १ नहीं रहता हुआ ; २ अस्त होता हुआ "अणथंते दिवसयरे जो चयइ चउन्त्रिहंपि आहारं" · (पडम १४, १३४)। अणन्न देखां अणण्ण ; ( सुपा १८६ : सुर १, ७ : परम 8, 83)1 अणपन्निय देखो अणचिणयः ( भग १०, २ )। अणप्प वि [ अनप्पं ] अर्पण करने को अयोग्य या अशक्य: (हा ६)। अणप्प वि [ अनस्प ] अधिक, वहुत ; ( औप )। अणप्प पुं [अनातमन् ] निजंस भित्र, ब्रात्मा सं पर ; ( परम ३७, २२ )। °ज्ज वि ( °ज्ञ ) १ निर्वोच, मूर्ख; २ पागल, भूताविष्ट, पराधीन ; ( निचू १ )। °वसग वि · [ °वश ] परवश, पराधीन ; ( प्रउम २७,२२)। अणप्प पुं [ दे ] खड्ग, तलवार ; (दे १, १२)। अणिपय वि [ अनिर्दित ] १ नहीं दिया हुआ ; २ साधारण, सामान्य, श्रविशेषित ; ( टा १० )। 'णय पुं [ ेनय ] सामान्य-ब्राही पन्न : ( विंस )। अण्यांतर वि [ अनभ्यन्तर ] भीतरी तत्व को नहीं जानने वाला, रहस्य-अनिमञ्जः अगाव्भंतुरा ख अम्हे .मदणगदस्स बुत तस्त " ( अभि ६१ )। अणभिषाह न [अनिभग्रह] "सर्वे देवा बन्याः " इल्रादिरूप मिथ्यात्व का एक भेद ; ( श्रा ६ )। अणभिगाहिय न [अनभिग्रहिक] जपर देखां ; ( ठा 2. 9)1: अणिश्गिहियं वि [अनिभगृहीत ] १ क्दायह-शुन्य : (श्रा६) ृर श्रस्वीकृत ; (उत र⊏) । अणभिष्ण ) वि [ अनभिज्ञ ] अजान, निर्वोध ; ( अभि अणभिन्न । १७४: सुपा १६८)। अणभिलप वि [ अनभिलाप्य ] श्रनिर्वचनीय, जो वचन से न कहा जा सके ; ( लहुअ ७ )। अणमिस वि [अनिमिप] १ विकसित, खुला हुआ ; (.सुर ३, १४३)। २ निमंप-रहित, पलक-वर्जित; ( सुपा ३५४ )।

अणय पुं [ अनय ] अनीति, अन्याय ; ( श्रा २७ ; स 409)1. अणयार देखो अणगार ; ( पटम ०१, ७ )। अणरणण पुं [ अनरण्य ] साकेतपुर का एक राजा, जो पीड़े में ऋषि हुआ़ था; (पटम १०, ⊏७ )। अणरह ) वि [ अनर्ह ] त्रयं (ग्य, नालायक ; ( कुमा ) ; अणरिह े " गांवि दिज्जंति अगारिहे, अगारिहते तु इमा अणरुह े होइ " (पंचभा )। अणरहू स्त्री [ दे ] नवोढ़ा, दुलहिन ; ( वड् )। अणरामय पुं [दे] अरति, वंचैनी ; (दे १, ४५ ; भवि)। अणराय वि विराजक ) राज-शुन्य, जिसमें राजा न हो वह; ( वृह १ )। अगराह पुं (दे) सिर में पहनी जाती रंग-वेरंगी पट्टी; ( दे १, २४ )। अणरिक क वि [ दे ] अवकाश-रहित, फुरसद-वर्जित; ( दे १,२०)। २ दिध, ज़ीर ब्रादि गीरस भोज्यः; (निचू 98 ) 1 अणरिह ) वि [अनही ] अयोग्य, अ-लायक ; ( णाया अणरुह ∫ १, १ )। अणल पुं अनल ] १ अमि, आगः ( कुमा )। २ वि. ग्रसमर्थ ; ३ त्रयोग्य " त्रणलो अपचलोति य होति अजे.गो व एगहा " (निचू ११)। अणव वि [ ऋणतत् ] १ करजदार ; २ पुं दिवस का छ्ञ्बीसवाँ मुहुत् ; ( चंद )। अणचक्य वि [अनएकत ] जिस्का अपकार न किया गया हं। वह.; ( उन )। अणवगरूल वि [ अनवग्लान ] ग्लानि-रहित, ुनीरोग, '' सहस्य त्रणवगः लस्सः निरुविद्यस्सः, जंतुण्। एगे कसासनीलांन. एस पाणुति बुचइ " ( ठा २, ४ )। अणदच्च वि [अनपत्य ] सन्तान-रहित, निर्वेश ; (सुपा 348 ) 1 अणवउज न [ अनवद्य ] १ पाप का ग्रभाव, कर्म का ग्रभाव; (सूत्र १, १, १)। २ वि निर्दोष, निर्व्पाप ; (पड्)। अणवज्ञ वि [ अणवज्यं ] ऊपर देखो ; ( विसं )। अणवहुष्प वि [ अनवस्थाप्य ] १ जिसको फिरसं दीचा न दी जा सके ऐसा गुरु अपराध करनेवाला ; ( दृह ४ )। र ्न गुरु प्रायश्चित का एक भेद ; ( ठा ३ ४ )। अणवद्विय वि [अनवस्थित ] १ अव्यवस्थित, अनियमित ;

```
(प्रास् १३७; मुर ४,७६)। २ चँचल, अस्थिर "अर्णव-
 द्रियं च चित्तं '' ( सुर १२, १३८ )। ३ पल्य-विरोध, नाप-
 विरोप ; ( कम्म ४, ७३ )।
अणवण्णिय वुं [अणपन्निक, अणपर्णिक ] वानव्यंतर
 देवों की एक जाति ; (पण्ह १, ४ ; भग १०, २ )।
अणवत्थं वि [ अनवस्थं ] भव्यवस्थितं, भ्रानियमितं भंसमं-
 जम ; (दे १, १३६)।
अणवत्था स्त्री [ अनवस्था ] १ अवस्था का अभावः
 ( डव )। २ एक तर्क-दोप ; ( विम )। ३ अञ्यवस्था;
 " जगणी जायइ जाया, जाया माया पिया य पुतौ य।
🔧 प्रगावत्था संसार, कम्मवसा सन्वजीवागं 😗 (निव १०७)।
अणवद्ग्म वि [ दे ] १ भ्रतन्त, भ्रपरिमित, निस्सीम ; (भग
 १,१)। २ व्यविनाशी (सुझं २, ४)।
अणविश्वय देखां अणविण्ययः ( श्रौप )।
अणवयग्ग देखी अणवद्गा ; (सम १२४ ; पल्ह १, ३ ;
 प्राप ) ।
अणवयमाण वक्ट [ अनपचदत् ] १ अपवाद नहीं करता
 हुआं। ंर सत्यवादी ; ( वव ३ )।
अणवरय वि [ अनवरत ] १ सतत, निरन्तर, भविच्छित ;
 २ न सदा, हमेशाँ ; (ंगा २८० ; सुपा ६ ) ।
अणवराइस ( अप ) वि [ अनन्यादृश ] श्रसाधारण,
 भद्वितीय ; ( कुमा ) ।
अणवसर वि अनवसर ] श्राकस्मिक, श्रविन्तित ;
 (पाझ)।
अणंचाह वि [अवाध] वाधा-रहित, निर्वाध; (सुपा २६८)।
अणवेिन्खय वि [ अनपेक्षित ] उपेज्ञित, जिसकी परवा
 न हो ।
अणवेक्खियं वि [अनवेक्षित ] १ नहीं देखा हुमा ;
 २ भविचारित, नहीं सोचा हुआ। 'कारि वि ('कारिन्)
 साहसिक । 'कारिया सी ('कारिता) साहस कर्म;
 ( उप ७६८ टी ) ।
अणसण न [अनशन ] श्राहार का त्याग, उपवास;
 (सम ११६)।
अणसिय वि [ अनिशत ] टपोपित, टपवासी ; ( भावम )।
अणह वि [ अनघ ] निर्दोष, पवित्र ; ( भ्रौप ; गा २७२;
 सं ६, ३)।
अणह वि [ दे ] भन्नत, जनि-रहिन, व्रण-शून्य ; ( दे १,
 १३ ; सुपा ६, ३३: मण् ) ।
```

```
अणह न [ अनभस् ] भूमि, पृथिवी ; ( से ६,३)।
अणहप्पणय वि [दे] मनष्ट, विद्यमान; (दे १,४८)।
अणहवणय वि वि तिरस्कृत, भर्त्सित ; ( पड् ) ।
अणहार्य पुं दि ] खड, खला, जिसका मध्य-भाग नीचा
 हो वह जमीन ; (दं १, ३८) ।
अणहिअअ वि [ अहृद्य ] हृदय-रहित, निन्हर, निर्दय;
 (प्राप; गा ४१)।
अणहिगय वि [अनिबिगत ] १ नही जाना हुया । २
 पुं वह साधु, जिसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान न हो, ऋगीतार्थ ;
 (वव १)।
अणहिल्ला देखो अणभिल्लाः ( प्राप ) ।
अणहियास वि [ अनध्यासक ] श्रसहिज्यु, सहन नहीं
 करने वाला ; ( उव ) ।
अणहिल) न [अणहिल्ल ] गुजरात देश की प्राचीन राज-
अणहिल्ल ) धानी, जो ब्राजकल 'पाटन' नाम से प्रतिद्ध है ;
 (ती २६; कुमा)। "वाडय न [पाटक] देखो
 अणहिल ; ( गु १० ; मुणि १०८८ ) ।
अणहीण वि [ अनधीन ] स्वतन्त्र, अनायतः; (संग १६१) ।
अणाइ वि [ अनादि ] म्रादि-रहित, नित्य ; ( सम १२४ ) ।
 °णिहण, निहण वि [ °निधन ] श्रायन्त-वर्जित, शाश्वत ;
 ( डव ; सम्म ६ ६ ; ग्राव ४ )। भंत, वंत वि [ मत्]
 अनादि काल से प्रयृत; (पडम ९९८, ३२; भवि )।
अणाइज्ज वि [अनादेय] १ अनुपादेय, प्रहण करने की
 श्रयोग्य । २ नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय से जीव
. का वचन, युक्त होने पर भी, ब्राह्य नहीं सममा जाता है ;
 (कम्म १, २७)।
अणाइय वि [अनादिक] मादि-रहित, नित्य ; (सम १२४)।
अणाइय वि [ अज्ञातिक ] स्वजन-रहित, श्रकेला ; ( भग
  9, 9 ) 1
अणाइय वि [ अणातीत ) पापी, पापिष्ट ; ( भग १, १ )।
अणाइय पुं [ऋणातीत] संसार, दुनयां ; ( भग १, १ ) ।
अणाइय वि [ अनादूत ] जिसका आदर न किया गया हो
 वह ; ( उप ⊏३३ टी )।
अणाइल वि [ अनाचिल ] ९ मक्लुपित, निर्मल ; ( पष्ट
 2, 9)1
अणाईअ देखो अणाइय ; ( उप १०३१ टी ; पि ७० )।
अणाउ १ पुं [अनायुष्क ] १ जिन-देव ; (सूत्र १, ६ )।
अणाउय ) २ मुक्तात्मा, सिद्ध ; ( टा १ )।
```

```
अणाउल वि [ अनाकुल ] अन्याकुल, धीर : ( सूत्र १५०२,
 २ ; खायां १, ८ )। ' ा ा ा ा ा राज्याना
अणाउत्त वि [ अनायुक्त ] उपयोग-सून्य, वे-ख्याल, ब्रसा-
 वधान : ( भ्रोप )।
अणाएउज देखो अणाइउज ; (सम १४६)।
अणागय पुं ि अनागत ] १ भविष्य काल,
 '' त्रणागयमपस्तंता, पच्चप्यन्नगवेसगा। ः
ते पच्छा परितप्पति, खीले बाउम्मि जोव्वले" (सूत्र १,३,४)।
 २ वि. भविष्य में होनेवाला ; ( सुत्र १, २ )। "द्धा स्त्री
 िंद्धा ) भविष्य काल : ( नव ४२ )।
अणागलिय वि [ अनगलित ] नहीं रोका हुआ ; (उवा )।
अणागलिय वि िअनाकलित । १ नहीं जाना हुमा,
 मलित; (णाया १,६)। २ मपरिमित "मणाग-
 लियतित्र्वचंडरोसं सप्पहवं विजन्बङ् " ( जवा ) । : :
अणागार वि अनाकार ] १ ब्राकार-रहित, ब्राकृति-शुन्य;
. (ठा १०)। २ विशेषता-रहित ; (कस्म ४, १२)।
  ३ न दर्शन, सामान्य ज्ञान ; (सम ६४)।
अणा तीव वि अनाजीव ] १ ब्राजीविका-रहित : २ माजी-
 विका की इच्छा नहीं रखने वाला ; ३ निःस्पृह, निरीह ;
 ( दस ३ ) 1
अणाजीवि वि [ अनाजीविन् ] अपर देखो " मगिलाई
 अणाजीवी " (पिड ; निचू १)।
अणाड पुं दि ] जार, उपपति ; ( दे १, १८ )।
अणाढिय वि [ अनादूते] १ जिसका भ्रादर न किया गया
 हो वह, तिरस्कृत ; ( माव ३ )। २ पुं. जम्बूद्वीप का
मिशिष्टायक एक देव: (ठा २, ३)। ३ स्त्री जम्बूद्वीप के
 अधिष्ठायक देव को राजधानी ; (जीव ३)।
अणाणुगामिय वि [ अनानुगामिक ] १ पीछे नहीं जाने
, वाला; (ठा ४, १)। २ न अवधिज्ञान का एक भेद;
. :(गंदि)।
्अणादिय ो देखो अणाइयः ( इकः , पण्ह १; १ ; ठा
अणादीय १३,१)। १००० १००० १०००
्ञणादेज्ज देखो अणाइज्ज ; ( पण्ह १, ३ )।
अणाभोग पुं [अनाभोग ] १ त्रनुपयोग, वे-ख्याली,
, असावधानी ; ( ग्राव ४ ) । २ न. मिध्यात्व-विरोप ;
. (कस्म ४, ११)।. ः : ः ः । । ः ।
्ञणामिय वि [ अनामिक ] १ नाम-रहित ; २ पुं∴मसाध्य
  राग ; (तंदु)। ३ स्त्री किलिप्टांगुली के अपर की मंगुली।
```

```
अणाय वि: अज्ञातः नहीं जाना हुआ, अपरिचित ; ( पडम
 २४, १९७ ) [ 🔑 💮 💮 🚋
अणाय पुं [ असाक ] मर्त्यलोक, मनुब्य-लोक : (मे १,१)।
अणाय. पुं [अनातमन् ] ब्रात्म-भित्रः ब्रात्मा से परः
(सम १)।
अणायग विः [ अनायक ] नायक-रहित ; (-पर्म ५६,
अणायग वि [अज्ञातक ] स्वजन-रहित, अकेला; (निचू ६)।
अणायग वि अज्ञायक ] त्रज्ञान, निर्वोधः ( निवृ ११ )।
अणायतण ) न ि अनायतन ी १ वेश्या सादि, नीच
अणाययण ि लोगों का घर ; (दस ४, १)। २ जहां
 सज्जन पुरुषों का संसर्ग न होता हो वह स्थान .; , ( .पएह
 २, ४)। ३ पतित साधुद्र्यों का स्थान.; ( ब्राव ३)।
 ४ पशु, नपुंसक वगैरः के संसर्ग वाला स्थान ; ( ब्रोध
 1 ( 330
अणायत्त वि [ अनायत्त ] पराधीन ; ( पउम २६,२६ )।
अणायर, पुं ि अनादर ] ब्र-बहुमान, ब्रपमान; -( पाञ्च-) ।
अणायरण न [ अनाचरणं ] ग्रनाचार, खराव ग्राचरण ।
अणायरणया स्त्री . [अनाचरण ] ऊपर देखो 🖟 (.सम
 49)1
अणायंरिय देखो अणज्ज=त्रनार्य ; ( पण्ह १, १; पडम
 98, 30)1
अणायार देखो अणागार=अनाकार ; ( विसे ) 1 . . . . . .
अणायार पुं [अनाचार ] १ शास्त्र-निषिद्ध त्रान्ररण ;
 (स १८८) । २ गृहीत नियमों का जान-वुक्त कर उल्लं-
 घन करना, ब्रत-भङ्ग ; ( वव १९)। १ १ 🖂 🖫 क्षेत्रक
अणारिय देखो अणज्ञ=ग्रनार्य ; ( उवा )। ः
अणारिस वि [ अनार्प ] जो ऋषि-प्रणीत न हो वह 🔆 (पउम
अणारिस वि [ अन्यादृश ] दूसरे के जैसा; ( नाट्र ) ।
अणालत्त वि अनालपित ] अनुक्त, अकथित, नहीं
 बुलाया हुआ; ( उवा ) । ; ः ः ः ः ः ः ः ः
अणालचय पुं [अनालपक] मौन, नहीं बोलना; ( पात्र )।
अणावरण वि [अनावरण] १ त्रावरण-रहितः २ न
:केवल ज्ञान; ( सम्म ७१ -) ।
अणाविद्धि ) स्त्री [अञ्चिष्टि ] वर्षा का अभाव ; ( पडम
अणाबुद्धि । २०, ८७; सम ६० ) 🖟 🛒 🐺
अणाविल वि [ अनाविल ] १ निर्मल, स्वच्छ ; (गउड़)।
```

अणासंसि वि [अनाशंसिन् ] त्रनिच्छु, निस्रुहः; (बृह १)। अणास्तय पुं [अनाश, °क ] अनरान, भोजनाभाव ''खारस्य लोणस्स त्रणासएगं '' ( सूत्र १, ७, १३ )। थणःसव वि [ अनःश्रव ] १ ग्राश्रव-रहितः, २ पुं. ग्राश्रव का अभाव, संवर ; ३ अहिंसा, दया; ( पगह २, १ )। अणास्तिय कि [ अनशित ] मूखा ; ( सूत्र १, ४, २ )। अणाह वि [ अनाथ ] १ शरण-रहित : ( निवृ ३ )। ' २ स्वामि-रहित, मालिक-रहित । ३ रंक, गरीव, विचारा ; ( णाया १, ८)। ४ पुं. एक जैन मुनि ; ( उत्त २० )। अणाहि वि [अनाधि, 'क ] मानितक पीड़ा से रहित; अणाहिय ( से ३, ४४ ; पि ३६४ )। अणाहिद्धि पुं [ अनाधृष्टि ] एक अन्तकृर् मुनि ; (अन्तर)। अणिइय वि [ अनियत ] १ त्रानियमित , त्राव्यवस्थित ; २ पुंइसंसारं ; (भग ६, ३३ अणिउंचिय वि [अनिकुञ्चित ] टेड़ा नहीं किया हुत्रा, सरल ; ( गउड )। अणिउँत अणिउँतय { देखो अइमुत्त ; ( दे ४,३८ ; हे १, १७८ ; अणिउँत्तय <sup>)</sup> कुमा )। अणिएय वि [ अनियत ] श्रनियमित, श्रप्रतिवद्ध ; "श्रखिले अगिद्धे अणिएयचारी, अभयंकरे भिक्ख् अणाविलप्पा '' ( सुअ १, ७, २८ )। अणिंदिय वि [ अनिन्दित ] १ जिसकी निन्दा न की गई हो वह, उत्तम; (धर्म १)। २ पुं किन्नर देव की एक जाति ; (पण्ण १)। अणिंदिय वि अनिन्द्रियो १ इंद्रिय-रहित; २ पुं. मुक्त जीव; ३ केवलज्ञानी; (ठा १०)। ४ वि. श्रतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से जाना न जा सके "नय विज्जइ तम्महरें लिंगंपि अणिं-दियत्तण्यो " ( सुर १२, ४८; स १६८; विसे १८६२ )। अणिंदिया स्त्री [अनिन्दिता ] ऊर्ध्व लोक में रहनेवाली एक. दिक्कुमारी देवी ; ( ठा ८ )। अणिक वि [ अनेक ] एक से ज्यादः; ( नव ४३ )। ावाइ वि [ °वादिन् ] अिकयावादी ; ( ठा ८ )। अणिक्तिणी स्त्री [अनीकिनी ] ऐसी सेना जिसमें २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६४६१ घोड़े और १०६३४ प्यादें हों; ( पडम ४६, ६ )। अणिविखन्त वि [ अनिक्षित ] नहीं छोड़ा हुत्रा, अपरि-

त्यक्त, अभिन्डिन, ' अणिक्षित्र गं तरीकामेणं संजमेणं तवसा अप्याणं भावेमाणे थिहरइ '' ( उवा; ग्रीप )। अणिगण } द्खां अणिगण ; ( जीव ३; सम १७ )। अणिग्गह वि (अनिग्रह) स्वच्छन्द, ग्रसंयत; (पग्ह १,२)। अणिच वि [ अनित्य ] नश्रर, ग्रस्थायी ; ( नव २४; प्रासृ ६४)। °भावणा स्त्री [ °भावना ] सांसारिक पदार्थी की अनित्यता का चिन्तन ; (पव ६०)। °ाणुप्पेहा स्त्री [ °ानुब्रेश्ना ] देखो पूर्वांक्त व्यर्थ ; ( ठा ४, १ )। अणिह वि [अनिष्ट ] अप्रीतिकर, द्वेष्य ; ( उव ) । अणिट्टिय वि [ अनिष्टित ] ग्रसंपूर्ण ; ( गडड )। अणिण देखो अणिरिण ; (नाट)। अणिदा स्त्री [दे अनिदा] १ विना ख्याल किये की गई हिंसा; (भग १६, ५)। २ चित्त की विकलता; ३ ज्ञान का ग्रभाव; (भग १, २)। अणिमा पुंची [अणिमन् ] ब्राट सिद्धियाँ में एक सिद्धि, अञ्चन्त छोटा वन जाने को शक्ति ; ( पडम ७, १३६ )।. अणिमिस ) वि [अनिमिप, 'मेप ] १ निमेप-शुन्य ; अणिमेस ∮ (मुर ३, १७३)। २ पुं. मत्स्य, मछ्ली; (दस १)। ३ देव, देवता; (वव १; श्रा १६)। °नयण पुं [ नयन ] देव, देवता ; ( विमे ३४८६ ) । अणिय न [ अनीक ] सैन्य, लश्कर ; ( कप्प ) । अणिय न [ अनृत ] ब्रसस्य, भूठ ; ( ठा ९० ) । अणिय न [दे] धार, अप्र भाग ; (पगह २, २)। अणिय वि [ अनित्य ] श्रस्थिर, श्रनिख 🕫 ( उव ) । अणियद्व पुं (अनिवर्त ] १ मोज्ञ. मुक्ति ; ( ब्राचा १, ४, १) । २ एक महायह ; ( टा २, ३ ) । अणियद्धि वि [अनिचतिने ] १ निवृत नहीं होनेवाला ; पीछे नहीं लौटने वाला ; ( श्रोप ) । २ न. शुक्र-ध्यान का एक भेद ; (ठा ४, १)। ३ पुं एक महाब्रह ; ( चंद २०') । ४ श्रागामी उत्सर्पिणी काल में होनेवाले एक तीर्थंकर देव का नाम ; ( सम १५४ )। अणियष्टि वि [ अनिवृत्ति ] १ निवृत्ति-रहित, व्यावृत्ति-वर्जित; (कर्म २, २)। २ नववाँ गुण-स्थानक ; (कर्म २)। °करण न [ °करण ] ग्रात्मा का विशुद्ध परिणाम-विरोव ; ( ग्राचा ) । °वादर न [ °वादर ] १ नववाँ गुण-स्थानक ; २ नवर्वे गुण-स्थानक में प्रवृत्त जीव; (ब्राव ४)। अणियण देखो अणिगण ; (जीव ३)।

```
अणियय वि अनियत ] १ ग्रन्यवस्थित, ग्रनियमित ;
 ( उव ) । २ कल्पचृत्त की एक जाति, जो वस्त्र देती है ;
 (ठा १०)।
अणिया देखो अणिदा ; ( पिंड ) ।
अणिरिक्क वि दि ] परतन्त्र, पराधीन ; (काप्र १४ ;
 गा ६६१)।
अणिरिण वि [अनुण.] ऋण-वर्जित, उर्ऋण, अनुणी;
 ( अभि ४६; चारु ६६ )।
अणिरुद्ध वि [ अनिरुद्ध ] १ अप्रतिहत, नहीं रोका हुआ ;
 (सूत्र १, १२) । २ एक अन्तरुद् मुनि; (अन्त ४)।
अणिल पुं [अनिल ] १ वायु, पवन ; (कुमा ) । २
 एक यतीत तीर्थंकर का नाम ; (तित्थ)। ३ राज्ञस-
 वंशीय एक राजा ; (पडम ४, २६४)।
अणिला स्त्री [अनिला ] वाईसर्वे तीर्थकर की एक शिष्या;
 (पवं ६)।
अणिख्ळ न [दे] प्रभात, सवेरा ; (दे १, १६)।
अणिस न [अनिश ] निरन्तर, सदा, हमेशां ; (गा
 २६२, प्रासु २६ )।
अणिसट्ट ) वि [अनिस्टप्ट] १ व्यनिद्विप्त ; २ व्यसंमत,
अणिसिंहु 🕽 अनंतुज्ञात; ३ ऐसी भिन्ना, जिसके मालिक अनेक
 हों और जा सब की अनुमति सं ली न गई हो,—साधु की
 मिन्ना का एक दाव ; (पिंड; श्रीप)।
थणिसीह वि अितशीथ रााख-विशेष, जो प्रकाश में
  पढ़ा या पढ़ाया जाय ; ( आवम )।
अणिस्सकड वि [अनिश्रोक्त ] जिस पर किसी खास
  व्यक्ति का अधिकार न हा, सर्व-साधारण ; (धर्म २)।
अणिस्सा स्री [अनिश्रा] त्रनासिक, त्रासिक का त्रभाव:
  ( डव ) ।
अणिस्सिय वि [ अनिश्रित ] १ श्रनासक्त, श्रासक्ति-रहित ;
  (सूत्र १, १६)। २ प्रतिवन्ध-रहित, रुकावट-वर्जित,
  (दस १) । ३ अनाश्रित, किसी के साहाय्य की इच्छा
  न रखने वाला ; ( उत्त १६ ) । ४ न ज्ञान-विशेष,
  अवग्रह-ज्ञान का एक भेद, जो लिंग या पुस्तक के विना ही
  हाता है; (ठा६)।
 अणिह वि [ अनीह ] १ धीर, सहिज्यु ; ( स्त्र १, २, २ )
  २ निष्कपट, सरल ; (सूत्र १, ८) । ३ निर्मम, निःस्पृह ;
  ( य्राचा )।
 अणिह वि [दे] १ सदश, तुल्य; २ न मुख, मुँह;
```

(दे १, ४१)। अणिहय वि [ अनिहत ] श्रहत, नहीं मारा हुश्रा । °रिउ पुं [ °रिपु ] एक अन्तकृद् मुनि ; ( अन्त ३ )। अणिहस वि [ अनीद्रश ] इस माफिक नहीं, विलन्न ॥ ; (स ३०७)। : . अणिय न [अनीक] सेना, लश्कर ; ( श्रीप )। अणीयस पुं अनीयस । एक अन्तकृद् मुनि की न.म ; ( अन्त ३)। अणीस वि [ अनीश ] असमर्थ ; ( अभि ६० )। अणीसकड देखो अणिस्सकड ; (धर्म २)। अणोहारिम वि [ अनिर्हारिम ] गुफा त्रादि में होने वालां मरण-विशेष ; ( भग १३, ८ )। अणु च [अनु] यह चन्यय नाम और धातु के साथ लगता है और नीचेके अर्थों में से किसी एक को वतलाता है ;—१ समीप, नजदीक ; जैसे—'श्रणुकु डल' ; (गउड) । २ लघु, छोटा ; जैसे—'त्रग्रुगाम' ( उत्त २ ) । २ कम. परिपाटी ; जैसे--'श्रखुगुरु' ; (वृह १) । ४ में, भोतर; जैसे-- 'ग्रणुजत' (महा)। ५ तत्त्य करना; जैसं--" अणु जिणं अकारि संगीयं इत्यीहिं " ( कुमा ) ; " अणु धारं संदह भमोतिए तुह असिम्मि सचिविया " ( गउड )। ६ योग्य, उचित ; जैसे--'श्रणुजुति' (सुत्र १, ४, १ )। ७ वीप्सा, जैसे—' अणुदिख ' (कुमा )। ⊏ वीच का भाग, जैसे-- 'त्रणुदिसी' (पि ४१३)। ६ त्रतुरूज, हितकर ; जैसे-- 'ग्रणुधम्म' (स्ंग्र १, २, १)। १० प्रतिनिधि, जैसे-- 'य्रणुप्पभु' (निवृ २)। ११ पीके, बाद ; जैसे--'श्रणुमज्जण' ( गउड )। १२ बहुत, श्रत्यंत; जैसे---'त्र्रणुवंक' (मा ६२)। १३ मदद करना, सहा-यता करना, जैसे- 'श्रणुपरिहारि' (ठा ३,४)। १४ निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है, जैसे-देखो 'अणु हम', 'ऋणुसरिस'। अणु वि अणु १ थोड़ा, अल्पं; (परहर, ३)। २ छोटा ; ( त्राचा ) । ३ पुं परमाणु ; (सम्म १३६) । °मय वि (°मत) उत्तम कुल, श्रेष्ठ वंश ; (कर्प)। °विरइ स्त्री [°विरति] देखो देसविरइ; (कम्म १,१८)। अणु पुं [ दे ] धान-विशेष, चावलकी एक जाति; (दे १, ४२) °अणु स्त्री [तन् ] रारीर " सुत्रणु " ( गा २६६ )। अणुअ देखो अणु=त्रणु ; ( पात्र )। अणुअ वि [ अज्ञ ] त्रजान, मूर्ख ; ( गा १८४, ३४४ )।

```
्रविणुख पुं दि ] १ त्राकृति, त्राकार । २ पुंस्री, धान्य-
    विशेष ; (दे १, ५२ ; श्रा १८ )।
  अणुअ वि [ अनुग ] श्रनुसरण करने वाला ' श्रधम्माणुए "
   . (विपा , १, १)।
  अणुअ वि [ अनुज ] १ पीछे से उत्पन्न ; २ पुं. छोटा भाई ;
    ३ स्त्री छोटी वहिन ; ( ग्रामि ५२; पडम २५,१०० )।
  अणुअंच सक [ अनु+कृष् ] पीक्ने खींचना । संक्र-अणु-
    अंचिविः (भवि)।
  अणुअंपा स्त्री [ अनुकम्पा ] दया, करुणा ; ( से ४, २४;
    गा १६३)।
  अणुअंपि वि [ अनुकस्पिन् ] दयालु, करुणा करने वाला ;
    ( अभि १७३ )।
  अणुअत्तय वि [ अनुवर्त्तक ] श्रवुकूल श्राचरण करने वाला,
    अनुसरण करने वाला ; ( विसे ३४०३ )।
  अणुअत्ति देखो अणुवत्ति ; ( पुण्क ३३६ )।
  अणुअर वि [ अनुचर ] १ सहायताकारी, सहचर ; (पात्र)।
  🖊 २ सेवक, नौकर ; ( प्रामा )।
  अणुअल्ल न [ दे ] प्रभात, सुबह ; ( दे १, १९ )।
  ,श्रंणुआ स्त्री [दें] लाठी; (दे १, ४२)।
  अणुआर पुं [ अनुकार ] त्रनुकरण ; ( नाट ) ।
  अणुआरि वि [ अनुकारिन् ] अनुकरण करने वाला; (नाट) ।
  अणुआस पुं [अनुकास] प्रसार, विकास; ( गाया १ , १)।
्र अणुइअ पुं [ दे ] धान्य-विशेष, चना ; ( दे १, २१ )।
  अणुइअ देखो अणुद्यि ।
  ्रअणुइण्ण वि:[अनुकीण ] १ व्याप्त, भरा हुआ।
    नहीं गिरा हुआ, अपतित "अवाइरणपत्ता अणुइरणपत्ता निद्ध-
    यजरदृपं डुपता ?' ( श्रीप )।
  अणुइण्ण वि [अनुद्गीर्ण] वहार नहीं निवला हुआ ;
    ( औप )।
  अणुइण्ण देखो अणुचिण्ण।
  अणुइण्ण देखो अणुदिण्ण।
 अणुऊल वि [ अनुकूल ] अप्रतिकृत, अनुकृतुः ( गा
  ्रेर३)।
 अणुऊल सक [ अनुकूलय् ] त्रनुकूल करना। भवि--त्रणु-
    जलइस्सं ; (पि ४२८)।
  अणुओअ पुं [अनुयोग ] १ व्याख्या, टीका, सूत्र का
    विस्तार से अर्थ-प्रतिपादन ; ( अ) घ २ )। २ प्रच्छा, प्रश्न,
   (अभि ४४) । हार हार है।
```

```
अणुओइय वि [ अनुयोजित ] प्रवर्तित, प्रवृत कराया
 हुआ ; (गंदि )।
अणुओग देखो अणुओअ ; ( वसे ६ )।
अणुओगि पुं [अनुयोगिन् ] सूत्रों का व्याख्याता
 ब्राचार्य "ब्रणुब्रोगी लोगाणं कल संसयणासत्रो दहं होइ"
  (पंचव ४)।
अणुओगिअ वि [अनुयोगिक ] दीन्नत. मुनि-शिष्य ;
 ( गंदि )।
अ्णुओयण न [अनुयोजन] संवन्धन, जोड़ना ; (विसे
  १३⊏४ )।
अ्णुकंप सक [अनु+कम्प्] १ दया करना। २ भिक्त
 करना । ३ हत करना । वक्च-अणुकंपंत ( नाट ) ।
 कु-अणुकंपणिज्ज, अणुकंपणोअ; (ग्रमि ६४: रयण १४)।
अणुकंप वि [अनुकम्प्य] अनुकम्पा के योग्य; (दे १,२२)।
अणुकंप ) वि [ अनुकम्प, °क ] १ दयालु, करुण ; , २
अणुकंपय ∫ भक्त, भक्तिमान् ; ( उत १२ ) ; "हित्राणुकंपएण
 देवेणं हरिणगमेसिणा " ( कप्प ) । ३ हितकर " आया-
 णुकंपए णाममेगे, नो पराणुकंपए " ( ठा ४, ४ )।
अणुकंपण न अनुकम्पन । १ दया, कृपा ; ( वव ३ )।
  २ भक्ति, सेवा " माउत्रयुकंपयहाए " ( कप्प )।
अणुकंपा स्त्री [ अनुकम्पा ] जपर देखो ; (णाया १, १) ;
  " त्रायरियणुकंपाए गच्छो त्रणुकंपित्रो। महाभागो " ( कप्प-
 टी )। °दाण न [°दान] करुणा से गरीवों को अन
 त्रादि देना " श्रणुकंपादाणं सङ्ख्याण न कहिंपि पडिसिद्धः"
  (धर्म २)।
अणुकंपि वि [ अनुकस्पिन् ] १ दयालु, ऋपालु ; ( माल
 .७५)। २ भक्ति करने वाला ; (सूत्र १, २, १)।
अणुकंपिअ वि [ अनुकम्पित ] जिस पर त्रनुकम्पा की गई
़ हो वह ; ( नाट )।
अणुकड्ढ सक [ अनु+रुष् ] १ खींचना ; २ श्रनुसरण
 करना। वक्र-अणुकड्ढमाण, अणुकड्ढमाण ; (विपा
  १, १; गंदि )।
अणुकड्टि स्नी [अनुकृष्टि] त्रनुवर्तन, त्रनुसरण ; (पच ४)।
अणुकड्ढिय वि [ अनुकृष्ट ] अनुकृत, अनुसृत ; (स १८२)।
अणुकप्प पुं [ अनुकल्प ] १ वड़े पुरुषों के मार्ग का अनु-
  करण ; २ वि. महापुरुवों का अनुकरण करनेवाला " गाण-
  चरणड्टगार्गं पुन्त्रायरियाण ब्राणुकितिं कुणइ, ब्राणुगच्छइ
  गुणधारी, अणुकप्पं तं वियाणाहि '' ( पंचभा )।
```

अणुकम पुं [ अनुक्रम ] परिपाटी, क्रम ; (महा)। °सो अ [ °शस् ] कम से, परिपाटी से ; ( जी २५ )। अणुकर तक अनु+क ] अनुकरण करना, नकल करना । अणुकरेइ ; (स ४३६)। अणुकरण न [ अनुकरण ] नकल ; ( वव ३ )। अणुकह सक [ अनु+ऋथय् ] अनुवाद करना, पीवे वोलना। अणुकहण न [ अनुकथन ] यनुवाद ; ( सूत्र १, १३ )। अणुकार पुं [ अनुकार ] अनुकरण, नकल ; ( कप् )। अणुकारि वि [ अनुकारित् ] अनुकरण करने वाला " किन-राखुकारिणा महुरगेएण " ( महा )। अणुकिइ स्त्री [ अनुकृति ] अनुकरण, नकल ; " पुन्वाय-रियाणं नाणागहणेण य तवोविहाणेष्ठ य अणुकिइं करेइ " पंचू ) । अणुकिण्ण वि [अनुकीर्ण] न्याप्त, भरा हुआ ; (पडम ٤9, ٥) ا अणुकित्तण न [अनुकीर्तन ] वर्णन, प्रशंसा, श्लावा ; (पडम ६३, ७३)। अणुकित्ति देखो अणुकिइ ; ( पंचभा )। अणुकुइय वि [ अनुकुचित ] १ पीछे फेंका हुआ ; २ छंचा किया हुआ ; (निचू ८)। अणुकुण सक [ अनु+ऋ ] त्रनुकरण 'करना । त्रयणुकुण्ड ; (विक १२६)। अणुकूल देखो अणुऊल ; ( हे २, २१७ )। अणुकूलण न [ अनुकूलन ] अनुकूल करना, प्रसंत्र करना "तं कहइ । तम्मज्मे जिद्रमुणी तचित्तणुकूत्तणत्थं जं " (सुपा २३४)। अणुक्कंत वि [अन्वाकान्त ] ग्राचरित, श्रनुष्टित ; ( ब्राचा )। अणुक्कंत वि अनुकान्त । ग्राचरित, विहित, ग्रनुष्टित " एस विही अणुक्कंते भाहणेणं मइमया " ( आचा )। अणुक्कम सक [ अनु+कम् ] त्रतिक्रमण करना । अणुक्कमंत ; (सूत्र १, ४, १, ७)। अणुक्कम देखो अणुकम ; ( महां ; नव १६ )। अणुक्कोस पुं [ अनुक्रोश ] दया, करुणा; ( ठा ४, ४ )। अणुक्कोस पुं [अनुत्कर्प] १ उत्कर्षका अभाव; २ वि. उत्कर्ष-रहित ; ( भग ८, १० )। अणुविखत्त वि [अनुतिक्षप्त ] ऊँचा न किया हुआ "दिह धणुविखतमुहं एसो मग्गो कुलबहुणं " (गा ४२६ )।

अणुग विं [ अनुग ] अनुचर , नौकर ; ( दे ७, ६६ )। अणुगंतव्य देखो अणुगमं=श्रंतु+गम् । अणुगंपां स्त्री [ अनुक्रम्पा ] करुणां, द्याः ( स १५८ )। अणुगंपिय वि [ अनुक्रिपत ] जिस पर करुणा की गई हो वह ; (स ४७४)। अणुगच्छ देखो अणुगम=ंत्रतु+गम् । व्रणुगच्छइ ; वक्-अणुगच्छंतं, अणुगच्छमाण ; ( नाट : सूत्र १, १४)। क्वक् अणुगच्छिज्जंत ; ( गाया '१, '२')। संकृ—अणुगच्छित्ता ; (कप्प)। अणुगच्छण देखो अणुगमण ; ( पुण्क ४०८ )। अणुगच्छिर वि [अनुगामिन् ] त्रनुसरण करने वाला ; (सण)। अणुगज श्रंक [ अनु+गर्ज ] प्रतिध्वनि करना, प्रतिशब्द करना। वक्र-अणुगज्जेमाण ; ( खाया १, १८)। अणुगम सक [ अनु+गम् ] १ अनुसरण करना, पीछे २ जाना। २ जानना, समम्तना। ३ व्याख्या करना, सूत्र के अर्थों का स्पष्टीकरण करना । कर्म --- अणुगम्मइ; ( विसं ६१३)। कवकृ-अणुगम्मंत, अणुगम्ममाण; (उप ६ टी: सुपा ७८; २०८ )। संक अणुगम्म ; (सूत्र १, १४)। कृ—अणुगंतव्य ; ( सुर ७, १७६ ; पराण 9)1 अणुगम पुं [अनुगम ] १ अनुसरण, अनुवर्त नः (दे २,६१)। २ जानना, ठीक २ समभलां, निश्चय करना ; (ठा १)। ३ सूत्र की व्याख्या, सूत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण ; (वव १)। ४ अन्वय, एक की सता में दूसरे की विद्यमानता; (विसे २६०)। ५ व्याख्या, टीका ; (विसे १३४७)। " ब्राणुगम्मइ तेण तहिं, तत्रो व ब्राणुगमणमेव वाणुगमो । अणुणोणुल्वयो वा, जं सुतत्थाणमणुसरणं '' ( विसे ६१३ )। अणुगमण न [ अनुगमन ] ऊपर देखो । अणुगमिर वि [ अनुगन्तृ ] अनुसरण करने वाला ; ( दे ६, १२७)। अणुगय वि [ अनुगत ] १ अनुसत, जिसका अनुसरण किया गया हो वह ; (पगह १,४)। २ ज्ञात, जाना हुआ ; (विसे )। '३ अनुवृत्त, जो पूर्व से वरावर चला आया हो ; (पगह १, ३)। ४ अतिकान्त ; (विसे ६ १६)। अणुगर देखो अणुकर। अणुगरेइ; (स ३३४)। वक्र-अणुगरित ; (स ६८) । अणुगवेस सक [अनु+गवेष ] खोजना, शोधना, तलाश

```
वक्-अणुगवेसे-
           त्र्राणुगवेसइ ; (कस)।
                              कृ--अणुगवेसियव्वः
  माण; (भग ५, १)।
  (कस)।
 ३ णुगह देखो अणुग्गह=अनु+प्रह् ; ( नाट )।
 अणुगहिअ देखो अणुगिहिअ ; ( दे ८, २६ )।
अणुगाम पुं [अणुत्राम] १ छोटा गाँव ; ( उत्त ३ )।
  चपपुर, शहर के पास का गाँव; (ठा ४,२)।
  विविचति गाँव से दुसरा गाँव "गामाणुगामं दुइज्जमाणे "
  (विपा १, १; श्रोप; श्राचा)।
अ्णुगामि ) वि अनुगामिन, °मिक ] १ अनुसरण करने-
अणुगामिय वाला, पीछे २ जानेवाला ; ( श्रौप )।
 निर्दोष हेतु, शुद्ध कारण; (ठा ३,३)। ३ अवधिज्ञान
 का एक भेद ; (कस्म १,८)। ४ अनुचर, सेवक ;
 (स्त्रप्र १,२,३)।
उ णुगारि वि [ अनुकारिन् ] श्रनुकरण करनेवाला ; नक्का-
 लची ; ( महा; धर्म: ४; स ६३०)।
ट णुनिइ स्त्री [ अनुरुति ] त्रनुकरण, नकल ; ( श्रा १ )।
अणुगिण्ह देखो अणुग्गह=त्रन्मत्रह्। वक्र--अणुगि-
 ण्हमाण, अणुगिण्हेमाण; (निर १,१; णाया १, १६)।
अणुनिद्ध वि [अनुगृद्ध ] अत्यंत त्रासक्त ; लोलुप ;
 (सूत्र १, ३, ३)।
अणुगिद्धि स्त्री [ अनुगृद्धि ] त्रत्यासिक ; ( उत ३ )।
अणुगिल सक [ अनु+मृ ] भन्तण करना। संकृ—अणुगि-
 लइता ; (णाया १, ७)।
अणुगिहीअ वि [ अनुगृहीत ] जिस पर महरवानी की गई
 हो वह ; (स १४; १६३)।
अणुगीय वि [ अनुगीत ] १ पीछे कहा हुआ, अनूदित ;
 २ पूर्व प्रनथकार के भाव के अनुकूल किया हुआ प्रनथ,
 व्याख्यान ब्रादि ; ( उत्त १३ )। ३ जिसका गान किया
 गया हो वह, कीर्त्तित, वर्णितं । ४ न गाना, गीत "उज्जाणे
  .....मतिभंगाणुगीए " ( पउम ३३, १४८ ) ।
अणुगुण वि अनुगुण । १ अनुकूल, उचित, योग्य ;
  ( नाट )। २ तुल्य, सदृश गुण वाला,
 '' जाण त्रलंकारसमो, विह्वो मङ्लेङ् तेवि वङ्ढंतो ।
   विच्छाएइ मियंकं, तुसार-वरिसो ऋणुगुणेवि " ( गउड ) ।
अणुगुरु वि [ अनुगुरु ] गुरु-परम्परा के अनुसार जिस
 विषय का व्यवहार होता हो वह ; ( वृह १ )।
अणुगूल वि [ अनुकूल ] अनुकूल ; (स ३०८)।
```

```
अणुगैज्म वि [ अनुप्राह्म ] अनुप्रह के योग्य, कृपा-पात ;
 (प्राप)।
                                 त्रशुगेगहंतु ; (पि
अणुरोण्ह देखो अणुग्गह=अनु+प्रह् ।
 ४१२)।
अणुगाह सक [ अनु+ग्रह् ] कृपा करना, महरवानी करना।
 क्-अणुग्गहइद्व्व, अणुग्गाहिद्व्व (शी) (नाट)।
अणुग्गह पुं [ अनुग्रह े ] १ कृपा, महरवानी ; (कप्रु )।
 २ उपकार ; ( ग्रौप )। ३ वि जिस पर ग्रनुग्रह किया
 जाय वह ; (वव १)।
अणुग्गह पुं [ अनवग्रह ] जैन साधुत्रों को रहने के लिए
 शास्त्र-निषिद्ध स्थान,
 ''णो गोयंर णो वणगोणियाणं, गो वद दुज्मेंति य जत्थ गावो।
  त्रगणतथ गोणेहिसु जतथ खुगणं, स उग्महो सेसमणुग्महो तु "
 (वृह ३)।
अणुग्गहिअ ) वि [ अनुगृहीत:] जिस पर कृपा की गई हो
अणुग्गहीअ | वह, त्राभारी ; (महा ; सुपा १६२ ; स
अणुग्गिहीअ 🕽 ६७ ) ।
अणुग्घाइम न [ अनुद्धातिम ] १ महा-प्रायधित का एक 🍐
 भेदः (ठा३,४)। २ वि. महाप्रायश्चित का पालः
 (ठा३,४)।
अणुग्घाइय वि [ अनुद्धातिक ] १ अनुद्धातिम-नामक महा
 प्रायिक्षत का पात, (ठा ४, ३)। २ न. प्रन्थांश-
 विशेष, जिसमें अनुद्धातिम प्रायश्वित का वर्णन है ; ( पगह
 २, १)।
अणुग्घाय वि [अनुद्धात ] १ उद्घात-रहित ; २ न निर्शीथ
 सूत्र का वह भाग, जिसमें अनुद्धातिक प्रायश्चित का विचार है
 " उग्घायमणुग्घायं आरोवण तिविहमा निसीहं तु" (आव ३)।
अणुग्घायण न [ अणोद्धातन ] कर्मी का नारा ; (आचा)।
अणुग्घास सक [ अनु+त्रासय ] खीलाना, भोजन कराना :
 ' श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा श्रणुग्वासेज्ज वा
 अणुपाएज वा " ( निसी ७ )। वक्त--अणुग्धासंत ;
 (निचू ७)।
अणुचय पुं [ अनुचय ] फैला कर इकहा करना ; ( उप
 प्र १४)।
अणुचर सक [अनु + चर् ] १ सेवा करना।
 २ जाना, अनुसर्ग करना । ३ अनुष्ठान करना । अणुच-
 रइ; ( आरा ६ )। अणुचरंति ; ( स १३० )। कर्म-
 त्रग्रुचरिजाइ ; (विसे २४४४)।
                                वकु-अणुचरंत:
```

```
(पुण्क ३१३)। संकृ-अणुचरिता; (चड १४)।
अणुचर देखो अणुअर ; ( उत २८ )।
अणुअरिय वि [ अनुचरित ] अनुष्ठित, विहित, किया हुआ ;
 (कप्प)
अणुचि सक [ अनु+च्य ] मरना, एक जन्म से दूसरे जन्म
 में जाना। संक्र-अणुचिऊण ; (महा)।
अणुचिंत सक [अनु+चिन्त् ] विचारना, याद करना,
 सोचना । अणुचिंते; (संथा ६६) । वक्-अणुचिंतेमाण;
 (णाया १,१)। संक्-अणुचीइ, अणुचीति, अणुचीइ;
 ( ब्रांचा; सूत्र १, १, ३, १३; दस ७ )।
अणुचिंतण न [ अनुचिन्तन ] सोच-विचार, पर्यालोचन ;
 (आव ४)।
अणुचिंता स्त्री [.अनुचिन्ता ] ऊपर देखो; ( त्राव ४ )।
अणुचिट्ट सक [अनु+स्था] १ अनुग्रान करना । २ करना ।
 अणुचिद्रइ ; ( महा )।
अणुचिण्ण वि अनुचोर्ण । श्रनुष्टित, श्राचरित,
  वहित ; " मोहितिगिच्छा य कया, विरियायारो य प्रणुचिएणों"
 ( श्रोघ २४६ )। २ प्राप्त, मिला हुश्रा "कायसंफासमणु-
 चिवणा एगइया पाणा उद्दाइया " ( त्राचा )। ३ परिण-
 मितः (जीव १)।
अणुचिण्णव वि [अनुचोर्णवत् ] जिसने अनुष्ठान किया
 हो वह ; ( आचा )।
अणुचिन्न देंखो अणुचिण्ण ; ( सुपा १६२ ; रयण ७५ ;
 पुष्क ७४ )।
अणुचिय वि [अनुचित ] त्रयोग्य ; ( वृह १ )।
अणुचीइ । देखां अणुचित ।
अणचीति ।
अणुच वि [अनुच] छंचा नहीं, नीचा।
                                         शकुड्य
 वि [ °ाकुचिक ] नीची और ग्रस्थिर शय्या वाला ;
 (कप्प)।
अणुच्छहंत वि [ अनुत्सहमान ] उत्साह नहीं रखता हुशा;
  (पडम १८, १८)।
अणुच्छित्त वि [ अनुिंद्शप्त ] नहीं छोड़ा हुत्रा, ग्रस्ति ;
  (गउड २३८)।
अणुच्छित्त वि [अनुतिथत ] १ गर्व-रहित, विनीत ;
 २ स्फीत, समृद्ध ; ३ सबसे उन्नत, सर्वोच ;
 " पडिवद्धं नवर तुमे, नरिंदचक्कं पयाविवयडंपि ।
    गहवलयमणुच्छितो ; धुवेब्ब परियतः गारिंद " (गउड)।
```

अणुच्छूढ वि [ अनुतिक्षत ] श्रस्तक, नहीं छोड़ा हुशा ; (गा ५२६)। अणुज पुं [ अनुज ] छोटा भाई ; ( स ३८८ ) । अणुजत्त न [ अनुयात्र ] यात्रा में " श्राणया श्रणुजतां निग्गत्रो पेच्छइ कुसुमियं चूयं '' ( महा )। अणुजा सक [ अनु+या ] श्रनुसरण करना, पीडे चलना। यणुजाइ ; (विसं ७१६)। 🖰 अणुजाइ वि [ अनुयायिन् ] त्रनुसरण करने वाला ; ( सुपा ४०५)। **अणुजाण न [ अनुयान ]** १ पीछे २ चलना ; २ महोत्सव-विशेष. रथयात्रा ; ( वृह १ ) । अणुजाण सक [अनु+ज्ञा ] त्रनुमति देना, सम्मति देना । ११७)। हेक्--अणुजाणित्तपः ( ठा २, १ )। अणुजाणण न [अनुज्ञान] अनुमति, सम्मति; (सूत्र १,६)। अणुजाणावण न [ अनुज्ञापन ] त्रनुमति लेना, " त्रणु-जाणावणविहिणा '' (पंचा ६, १३)। अणुजाणिय वि [अनुज्ञात ] सम्मत, श्रनुमत ; ( सुपा x=x ) 1 अणुजाय वि [अनुयात ] १ ब्रनुगत, ब्रनुस्त ; ( उप १३७ टो )। अणुजाय वि [अनुजात ] १ पींझे से उत्पन्न ; २ सद्श, तुल्य "वसभाणुजाए" ( सुज १२ )। अणुजीवि वि [अनुजीविन ] १ ब्राधित, नौकर, सेवक "पयईए चिय अणुजीविवच्छलं" ( सुपा ३३७; पात्र ; स २४३) 'त्तण न [ 'त्व ] ब्राध्य, नौकरी; (पि ४६७)। अणज्ञति स्त्री [ अनुयुक्ति ] योग्य युक्ति, उचित न्याय ; (स्त्रा १, ४, १) अणुजेट्ट वि [अनुज्येष्ठ ] १ वडे के नजदीक का; (त्रायम) । २ छोटा, उतरता ; ( पडम २२, ७६ ) । ' अणुजोग देखां अणुओअ ; (श्व १०)। अणुज्ज वि अनूर्ज ] उत्साह-रहित, अनुत्साही, हताश ; (कप्प)। अणुज्ज वि [अनोजस्क ] तेज-रहित, फीका "अणुज दीणवयणं विहरइ " ( कप्प ) । अणुज्ज वि [ अनूच ] उद्देश्य, तद्य ; ( धर्म १ ) । अणुज्जा स्त्री (अनुज्ञा) त्रनुमति, सम्मति ; ( पडम ३८, २४ )।

अणुज्जिय वि [ अनुजित ] वल-रहित, निर्वल; (वृह ३)। अणुज्जुय वि [ अनृजुक ] असरल, वक, कपटी , ( गा ७८<sub>६</sub> ) । अणुज्ञमा सक [ अनु+ध्या ] चिन्तन करना, ध्यान करना । संकृ—अणुज्माइता ; ( त्रावम )। अणुज्मताण न [अनुध्यान] चिन्तन, विचार; ( ग्रावम )। अणुका देखो अणुज्का। वक्-अणुकायंतः (कुमा )। अणुम्तिअअं वि दि ] १ प्रयत, प्रयत्न-शील ; २ जागता, सावधान ; (षड्)। अणुद्व वि [ अनुत्थ ] नहीं ऊउा हुत्रा, स्थित ; (त्रोघ ७०)। अणुट्टा सक [ अनु+स्था ] १ अनुःठान करना, शास्त्रोक्त विधान करना । २ करना । क्-अणुद्धियञ्च, अणुद्धे अ ( सुपा ५३७ ; सुर १४, ⊏४ )। अणुद्वाइ वि [अनुष्ठायिन] श्रनुन्ठान करने वाला; (श्राचा)। अणुट्टाण न [ अनुष्ठान ] १ कृति ; २ शास्त्रोक्त विधान ; ( श्राचा )। अणुट्ट:ण न [ अनुत्थान ] किया का श्रभाव ; ( उवा )। अणुद्वाचण न [ अनुष्ठापन ] अनुष्ठान कराना ; ( कस )। अणुद्धिय वि [ अनुष्ठित ] विधि से संपादित, विहित, किया हुआ ; (षड् ; सुर ४, १६६ )। अणुद्दिय वि [ अनुतिथत ] १ वैठा हुत्रा । २ त्रालसु, प्रमादी ; ( त्र्राचा )। अणुद्धियव्य देखो अणुद्धा 🗁 अणुट्ठुभ न [अनुष्टुप्] एक प्रसिद्ध छंद "पचक्करगणणाए त्रयणुट्ठुभाणं हवंति दस सहस्सा " ( सुपा ६४६ )। अणुट्टे अ देखो अणुट्टा अणुण देखो अणुणी । त्रणुणह ; ( भवि ) । अणुणंत देखो अणुणी। ु **अणुणय पुं<sup>,</sup> [ अनुनय** ] विनय, प्रार्थना ; ( महा ; अभि 998)1 अणुणाइ वि [ अनुनादिन् ] प्रतिष्विनि करने वाला " गिजन-यसहस्स श्रेणुणाइणां '' (कप्प )। अणुणाय पुं [ अनुनाद ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द ; ( विसे ३४०४ )। 🎉 णुणाय वि [ अनुज्ञात ] अनुमत, अनुमोदित ; ( पंचू ) । अणुणास पुंन [ अनुनास ] १ अनुनासिक, जो नाक से वोला जाता है वह अन्तर ; २ वि सानुस्वार, अनुस्वार-युक्त; (ठा ७)। "कागस्सरमणुणासं च" (जीव ३ टी)।

अगुणासिअ पुं [ अनुनासिक ] देखो ऊपर का १ ला अये; (वज्जा ६)। अणुणी सक [अनु+नी] १ अनुनय करना, विनय करना, प्रार्थना करना। २ सममाना, दिलासा देना, सान्तवन करना। वकु—अणुणंत " पुरे।हियं तं कमसो गुणंतं " ( उत्त १४ ; भवि ); अगुर्णेत ; (गा ६०२)। कत्रक्र--अगुणि-ज्जंत, अगुणिज्ञमाण, अगुणोअमाण ; ( सुपा ३६७; से २, १६, पि ५३६ )। अगुणीअ वि [ अनुनीत ] जिसका यनुनय किया गया हो वह ; ( दे ८, ४८ )। अणुणेंत देखो अणुणी। अणुण्णय वि [ अनुन्नत ] १ नीचा, नत्र ; ( दस ५, १ )। २ गर्व-रहित, निरभिमानी "एत्थिव भिक्ख् अणुरुणए विणीए" (सूत्र १, १६)। अणुण्णव सक [ अनु+ज्ञापय् ] १ त्रनुमति देना ; २ त्राज्ञा देना, हुकुम देना। कर्म--- त्राणुगणविज्ञ इ; ( उवा)। वकु-अणुण्णवेमाणः (ठा ६) । कृ-अणुण्णवेयव्वः ( ब्रोव ३८४ टो) । संकृ—अणुण्णवित्ता, अणुण्णवियः ( ग्रावम; ग्राचा २, २, ६ )। अणुण्णवणया ) स्त्री [अनुज्ञापना ] १ त्रानुमति, अगुण्णवणा रे सम्मति ; २ त्राज्ञा, फरमायश ; (सम ४४; ब्रोघ ३८४ टी )। अणुण्णवणी स्त्री [ अनुज्ञापनी ] ब्रनुमति-प्रेकाशक भाषा, त्रवुमित लेनेका वाक्य ; ( ठा ४, ३ )। अणुण्णा स्त्री [ अनुज्ञा ] १ त्रनुमति, त्रनुमोदन ; ( सुत्र -२,२)। २ ब्राज्ञा। °कप्प पुं[°करुप] जैन साधुत्रों के लिए वस्न-पालादि लेने के विषय में शास्त्रीय विधान ; (पंचभा )। अणुण्णाय वि [ अनुज्ञात ] १ जिसको . त्राज्ञा दी गई हो वह। २ अनुमत, अनुमोदित; (ठा ३,४)। अणुण्ह वि [ अनुष्ण ] ठंडा, गरम नहीं वह ; (पि ३१२)। अणुतड पुं [अनुतट] भेद, पदार्थो का एक जात का पृथकरण, जैसे संतप्त लोहे को हथोड़े से पीटने से स्फुलिंग पृथक् होते हैं (। (। अणुतिडिया स्त्री [अनुतिटिका ] १ ऊपर देखो ; ( पण्ण ११)। र तलाव, द्रह श्रादि का भेद; (भास ५)। अणुतप्प अक [अनु+तप्] अनुताप करना, पछताना। अणुतप्पइ ; (स १८४)।

```
अणुतिष्य वि [अनुतापिन् ] पश्चाताप करने वाला ;
 (वव १)।
अणुताच पुं [ अनुताप ] पथाताप ; (पात्र); स १५४) ।
अणुतावि देखो अणुतिष्पः ( उप ७२८ टो )।
अणुत्त वि [ अनुक्त ] ग्रकथित ; ( पंच ४ )।
अणुत्तंत देखो अणुवत्त ।
अणुत्तप्प वि [अनुतत्रया] १ परिपूर्ण शरीर।
 पूर्ण रारीरवाला ' हे।इ अणुतंज्यो सो अविगलइं दियंपडिज्पुगणे।'
  (वव २)।
अणुत्तर वि [अनुत्तर ] १ सर्व-श्रेष्ठ, हर्वोतम ; ( ठा
  १०)। २ एक सर्वोत्तम देवलोक का नाम ; ( अनु )।
  ३ छोटा " त्रणुतरो भाया " ( पडम ६, ४ )। "गगा
 स्री [ "प्रया ] 'एक पृथिवी जहां मुक्त जीवों का निवास
 है, (सूत्र १,६)। °णःणि वि िश्वानिन् ] केवल-
 ज्ञानी; (स्त्र १, २, ३)। 'विमाण न ['विमान]
 एक सर्वोत्कृष्ट देवलोक ; (भग ६, ६)। ीचवाइय
 वि [ ीपपातिक ] अनुतर देवलोक में उत्पन्न; ( अनु )।
 ीववाइयदसा स्री व [ीपपातिकदशा] नववाँ जैन
 अंग-प्रनथ ; ( अनु )।
अणुत्थाण देखो अणुट्टाण ; (स ६४६)।
अणुत्थारय वि [ अनुत्साह ] हतोत्साह, निराश ; (कुमा)।
ंअणुद्तः पुं विमुद्दान्त ] नीचे सं वीला जानेवाला स्वर ;
  (बृह १)।
अणुद्य पुं [ अनुद्य ] १ उदय का अभाव ; रं कर्म-फल
 के अनुभव का अभाव ; (कम्म २, १३; १४;१४)।
अंणुद्वि न [ दे ] प्रभात, सुवहं ; ( दे १, १६ )।
अणुदिभ वि [अनुदित ] जिसका उदय न हुया हो ;
 (भग)।
अणुद्अस न [ अनुदिवस ] प्रतिदिन, हमेशां; ( नाट )।
अणुदिउजंत वि अनुदीयमान । उदय में न त्राता हुत्रा ;
  (भग)।
अणुद्धिण न [ अनुदिन ] प्रतिदिन, हमेशाँ ; ( कुमा ') ।
अणुद्दिण्ण ो वि [ अनुद्गित ] १ उदय को अप्राप्त ; २
अणुदिन्न प्रतन्दान में अतत्पर (कर्म ); (भग १,२;३;
" उदिगण=उदित " (भग १, ४; ७ टी )।
अणुदिण्ण ) व [अनुदीरित ] १ जिसकी उदीरणा दूर
अणुदिस । मिवब्यं में हो ; २ जिसकी उदीरणा भविब्य
 में न हों ; (भग १, ३)।
```

अणुद्यि वि [अनुद्ति ] उदय को अप्राप्त " मिच्छतं जमुद्ति तं खीणं त्रणुदियं च जवसंतं "-( भग १, ३ टो )। अणुदियह न [ अनुदिवस ] प्रतिदिन, हमेशां ; ( सुरं न, र्गक् )। अणुदिव न [ दे ] प्रभात, प्रातःकाल ; ( पङ् ) । अणुदिसा ) स्त्री [ अनुदिक् ] विदिक्, ईशान कोण त्रादि अणुदिसी विदिशाः; (विसे २००० टी; पि ६ ५, ४१३; कप्प )। अणुद्दिहु वि [ अनुद्दिए ] जिसका उद्देश न किया गया हो वह ; ( पण्ह २, १ ) अणुद्ध वि [ अनूर्ध्व ] ऊंचा नहीं, नीचा ; ( कुमा )। अणुद्धय वि [अनुद्धत] सरल, भद्र, विनयी; (उप ७६८ टो)। अणुद्धरि पुं [ अनुद्धरिन् ] एक चुद्र जन्तु, कुंधु ; (कप्प )। अणुद्धिय वि [ अनुद्धृत ] १ जिसका उद्धार न किया गया हो वह ; २ वहार नहीं निकाला हुन्ना " जं कुण्ड भावसल्लं त्रणुद्धियं इत्य सव्वदुहमूलं " ( श्रा ४०.)। अणुद्भुय वि [ अनुद्भूत ] ग्रपित्यक्त, नहीं छोड़ा हुग्रा (कप्प)। अणुश्रम्म पुं [ अणुश्रमं ] गृहस्य-धर्मः ( निसे )। अणुधम्म पुं [ अनुधर्म ] अनुकूल — हितकर धर्म " एसो-णुश्रम्मो मुणिणा पवेइश्रं। " (सूत्र १२,१)। "वारि ' बि [ 'च.रिन् ] हितकर धर्म का अनुयायी, जैन-धर्मी; ( सुत्र १, २, २ ) अणु यस्मिय वि [अनु घार्मिक] धर्म के अनुकूल, धर्मोचित, " एयं खु अणुधम्मियं तस्त " ( आचा )। अणुधाव सक [अनु+धाव्] पीछे दौड़ना। यक्र---अणुबावंत ; ( मे ४, २१ )। अणुधावण सक [अनुधावन] पोझे दौड़ना; (सुपा ४०३) । अणुवाचिर वि [ अनुधाचितु ] पीके दौड़ने वाला ; ( उप ७२८ टो )। अणुनाइ वि [अनुनादिन्] प्रतिध्वनि करने वाला ; (कप्प)। अणुनाच वि [ अनुज्ञात ] अनुमत, जिसको अनुमति दी गई हो वह " ब्राह्यणे माक्तवयं ब्राणुनायाए तए नाह '' ( सुपा ४७७ ) । अणुनास देखो अणुणःस ; ( जीव ३ टो ) अणुन्नव देखा अणुण्णवः। वहः—अणुन्नवेमःण ; (न्स ४, ३)। कु-अणुन्नवेयन्त्र ; (कस)। संक्र-अणुन्नवेत्ताः (क्स.)।

```
अणुन्नवणा देखो अणुण्णवणा ; ( ग्रांध ६३० ; कस ) ।
अणुत्रवणी देखा अणुण्णवणी; ( ठा ४, १ )।
अणुन्ना देखो अणुण्णा ; (सुर ४, १३३ ; प्रास् १८९ )।
अणुकाय देखो अणुण्णाय ; ( श्रोघ १; महा )।
अणुपंथ पुं [अनुपथ ] १ समोप का मार्ग ; (कस )।
 २ मार्ग के समीप, रास्ता के पास ; ( बृह २ )।
अणुपत्त वि [ अनुप्राप्त ] प्राप्त, मिला हुआ ; ( सुर ४,
  299 ) 1
अणुपयद्द वि [ अनुप्रवृत्त ] यनुस्त, यनुगत ; ( मल्ल )।
अणुपरियद्द सक [ अनुपरि+अट् ] घूमना, परिश्रमण
 करना । संक्र-अणुपियद्वित्ताणं "देवे णं भंते महिड्डिए
ं.....पभू लवणसमुद्दं त्र्रणुपरियद्विताणं हव्यमागच्छितए ?''
 ( भग १८, ७ ) कृ—अणुपिर्यद्वियव्व ; ( णाया १,
 हेक-अणुपरियद्धे उं; णाया १, ६)।
अणुपरियद्व 'त्रक [ अनुपरि+वृत् ] फिरना, फिरते रहंना ।
 " दुक्खाणमेव श्रावद्दं श्रशुपरियद्दइ " ( श्राचा ) ।
 वक्र-अणुपरियद्दमाण; ( ब्राचा )। संक्र-- अणुप-
 रियद्विता ; ( श्रीप )।
अणुपरियदृण न [ अनुपर्यटन ] परिश्रमण ; ( सूत्र १,
  9, 7)1
अणुपरियदृण न [ अनुपरिवर्तन ] परिवर्तन, फिरना;
  (भग १, ६.)।
अणुपरिवद्द देखो अणुपरिवद्द≐श्रनुपरि + वृत् ।
 ·अणुपरिवद्दमाण ः ( पि २५६ ) ।
अणुपरिवाडि, °डी स्त्री [ अनुपरिपाटि, °टी ] त्रनुक्रम ;
 (से १४, ६६ ; पडम २०, ११ ; ३२, १६ )।
अणुपिहारि वि [अणुपिहारिन् ] 'परिहारी ' को
ं मदद करनेवाला, त्यागी मुनि को 'सवा-शुश्रु वा करनेवाला;
  ( ठा ३, ४ )।
अणुपरिहारि वि [अनुपरिहारिन् ] ऊपर देखे ; ( ठा
  ₹, ४'). | . . . .
अणुपवाएत्तु वि [ अनुप्रवाचयितृ ] पढ़ानेवाला, पाठक,
ं उपाध्याय ; ( ठा ४, २ )।
अणुपवाय देखो अणुप्पवाय=अनुप्र+वाचय् ।
अणुपविद्व वि [अनुप्रविष्ट ] पीछे से प्रविष्ट ; ( गाया
  १, १; कप्प)।
अणुपविस् सक [ अनुप्र-विश् ] १ पीछे से प्रवेश करना।
  २ प्रवेश करना, भीतर जाना । अणुपविसंद ; (कप्प)।
```

वक्-अणुपविसंत ; (निचू २)। सक्-अणुपवि-सिनाः (कप्यो)। अणुपवेस पुं [ अनुप्रवेश ] प्रवेश, भीतर जाना ; (निचृ७)। अणुपरसं सक [ अनु+दृश् ] पर्यालाचन करना, विवेदना करना। संकृ-अणुपस्सिय; (सृत्र १, २, २)। अणुपह्सि वि [अनुद्र्शिन् ] पर्यालोचक, विवेचक ; ( य्राचा )। अणुपाल सक [ अनु+पालय् ] १ श्रनुभव करना । रच्नण करना। 🤻 प्रतीचा करना, राह देखना। लेइ ; ( महा ) ; वक्र—" सायासोक्खम् अणुपालंतेण " (पक्लि); अणुपालिंत, अणुपालेमाण; (महा)। संक्-अणुपालेऊण, अणुपालित्ता, अणुपालिय ; ( महा; कप्प; पि ५७० )। अणुपालण न [ अनुपालन ] रचण, प्रतिपालन; (पंचमा) । अणुवालणा देखो अणुवालणा ; (विसे २५२० टो )। अणुपालिय वि [अनुपालित ] रिचत, प्रतिपालित; (ग्रं=)। अणुपास देखो अणुपस्स। वक्ट-अणुपासमाण ; (दसचू २)। अणुपिद्व न [ अनुपृष्ट ] अनुक्रम, "त्रणुपिद्वसिद्धाइं" (सम्म) । अणुपुन्न वि [ अनुपून्ये ] कमवार, श्रानुकमिक ; ( ठा ४, ४)। किवि कमशः; (पात्र)। °सो [शस्] अनुकम से 🕫 ( आचा । अणुपुरुव न [ आनुपूर्व्य ] कम, परिपाटी, श्रनुक्रम; (राय) । अणुप्रची स्री [ आनुपूर्ची ] ऊपर देखो ; ( पात्र ) । अणुपेवखा स्त्री [अनुप्रेक्षा ] भावना, चिन्तनं, विचार ; (पउम १४, ७७)। अणुपेहण न [ अनुप्रेक्षण ] ऊपर देखो; (उप १४२ टी )। अणुपेहा स्नी [ अनुप्रे क्षा ] ऊपर देखो; (प ३२३)। अणुप्पइन्न वि [अनुप्रकीर्ण] एक दूसरे से मिला हुआ, मिश्रित; (कप्प)। अणुप्पणो सक [अनुप्र+णी] १ प्रणय करना। २ प्रसन्न करना । वक्र—अंणुप्पणंत ; ( उप पृ २८ ) । अणुप्पगंथ वि [ अणुप्रयन्थ ] संतोषी, ग्रन्प परिग्रह वाला; (अ६)। अणुष्पगंथ वि [अनुप्रग्रन्थ ] ऊपर देखो ; ( ठा ६ ) । अणुप्पण्ण वि [ अनुत्पन्न ] त्रविद्यमान ; ( निचू ४ )। अणुप्पत्त देखो अणुपत्त ; (कप्प)।

अणुष्पदा सक [अनुप्र+दा] दान देना, फिर २ देना । अणुप्पदेइ; (कस)। कृ—अणुप्पदायव्व ; (कस)। हेकू---अणुष्पदाउं; ( उवा ) । अणुप्पदाण न [अनुप्रदान] दान, फिर २ दान देना ; (आव ६)। अणुप्पभु पुं [ अनुप्रभु ] स्वामी के स्थानापन्न, प्रतिनिधि ; (निचू२)। अणुष्पया देखो अणुष्पदा । अणुष्पएइ ; (कस.)। हेकु---अणुप्पयाउं ; ( उवा ) । अणुप्पयाण देखो अणुप्पदाण ; ( त्राचा ) । अणुष्पवत्त सक [अनुप्र+वृत्] ब्रनुसरण करना। हेकु-अणुप्पवत्तए ; ( विसे २२०७) । अणुपवाइत् ो वि [ अनुप्रवाचयित् ] अध्यापक, पाटक, अणुप्पवापत्तु . ∮पढ़ानेवाला; ( ठा ४, १; गच्छ १ ) । अणुष्पवाय सक [ अनुप्र+वाचय् ] पड़ाना । वक्र---अणुप्पवाएमाण ; (जं३)। अणुप्पवाय न [अनुप्रवाद ] नववाँ पूर्व, वारहवेँ जैन अंग-य्रन्थ का एक अंश-विशेष ; (ठा ६)। अणुष्पविद्व देखो अणुपविद्व ; (कस )। अणुप्पवित्ति स्त्री [अनुप्रवृत्ति ] अनुप्रवेश, अनुगम्; (विसे २१६०.)। अणुप्पविस देखो अणुपविस । अणुप्पविस ; ( उवा ) । संकृ-अणुष्पवेसेता; (निवृ१)। अणुप्पवेस देखो अणुपवेस ; ( नाट ) । अंजुप्पवेसण न [ अनुप्रवेशन ] देखो अंजुपवेस ; (नाट)। अणुष्पसाद ( शो ) सक [:अनुप्र+सादय् ] प्रसन्न करना। **अणुप्पसादेदि** ; ( नाट )। अणुप्पस्य वि [ अनुप्रस्त ] उत्पन्न, पैदा किया हुआ ; ( य्राचा )। अणुप्पाइ वि [अनुपातिन्] युक्त, संबद्ध, संबन्धी ; (निंचू १)। अगुष्पिय वि [ अनुप्रिय ] अनुकूल, इष्ट ; ( स्त्र १, ७ )। अणुष्टेत वि [ अनुत्प्रयत् ] दूर करता, हटाता हुया ; " जिम्म अविसण्णहिययत्तणेण ते गारवं वलग्गंति । तं विसममणुर्पेतो गरुयाण विही खलो होइ " ( गरुड ) । अणुप्पेच्छ देखो अणुप्पेह ; " तह पुटियं कि न कयं, न वाहए जेगा मे समत्योवि ।

एण्हिं किं कस्स व कुप्पिमोत्ति धीरा ! अ़्णुप्पेच्छ '' (उव)। अणुप्पेसिय वि [अनुप्रे पित] पीवे से भेजा हुआ ; (नाट) । अणुप्पेह सक. [ अनुप्र+ईक्ष ] चिन्तन करना, विचारना। त्रणुप्पेहंति ; ( पि ३२३ )। कृ—अ**णुप्पेहियव्व** ; (पंसु १)। अणुप्पेहा स्त्री [अनुप्रक्षा ] चिन्तन, भावना, विचार ; स्वाध्याय-विशेष ; ( उत्त २६ )। अणुष्फास पुं [ अनुस्पर्श ] ब्रनुभाव, प्रभाव ; "लोहस्सेव अणुष्कासो मन्ने अनयरामवि.'' (दस ६)। अणुफुस्यि वि [ अनुप्रोञ्छित ] पोंछा हुत्रा, साफ किया हुआ; (स ३४४)।.... अणुवंध सक [ अनु+वन्ध् ] १ ब्रनुसरण करना । २ संवन्ध वनाये रखना । ऋणुवंधंति; (उत्तर ७१) । वक्र--अणुवंधंत ; (वेणी १८३)। क्वक् अणुवंधीअमाण, अणुवंधिक्तमाण ; (नाट)। हेक्ट-अणुवंधिदुं (शौ); (मा६)। अणुवंध पुं [ अनुवन्ध ] १ सततपन, निरन्तरता, विच्छेद का श्रभाव ; (ठा ६ ; उवर १२८-)। २ संबन्धं ; (स १३८ ; गउड )। ३ कमों का संबन्ध ; (पंचा १५)। ४ कर्मों का विपाक, परिखाम ; ( उवर ४ ; पंचा १८)। **५ स्नेह, प्रेम** ; (स २७६) ; " नयणाण पडउ वज्जं, ब्रहवा वज्जस्स विट्टलं किंपि । अमुणियज्ञेषवि दिहे, अणुवंधं जाणि कुन्वंति'' (सुर ४,२०)। ६ शास्त्र के आरम्भ में कहने लायक अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबन्ध; ( आव १ )। ७ निर्वन्ध, आग्रह; (स४६८)। अणुवंध्रअ वि [अनुवन्ध्रक] अनुवन्ध करने वाला : (नाट)। अणुवंधि वि [ अनुवन्धिन् ] अनुवन्ध वाला, अनुवन्ध करने वाला ; (धर्म २ ; स १२७)। अणुवंधिअ न [ दे ] हिक्का-रोग, हिचकी ; ( दे १, ४४) अणुवंधेल्ल वि [अनुवन्धिन् ] विच्छेद-रहित, श्रनुगम वाला, अविनश्वर ; ( उप २३३ )। अणुवज्म । वि [ अनुवद्ध ] १ वँधा हुआ, समद्ध ; (से अणुवद्ध ∫ ११, ६० )। २ सतत, अविच्छित्र " ग्रणुवद्ध-तिव्ववेरा परोप्परं वेयगं उदीरेंति '' (पग्ह १, १)। ३ व्याप्तः ( गाया १, २ )। ४ प्रतिवद्धः (गाया १,२ )। १ अत्यंत, बहुत " अणुबद्धनिरंत्रवेयणासु" (पण्ह १, १)। ६ उत्पन्न ; ( उत्तर ६२ )। .

अणुवृह देखो अणुवृह । अणुव्भंड वि [ अनुद्रभट ] त्रनुद्रत, त्रनुल्वण ; (उत २)। अणुक्सूय वि अनुद्रभूत ] अप्रकट, अनुत्पन्न ; ( नाट )। अणुभुअ देखो अणुभव=अनुभव ; ( नाट )। अणुभव सक अनु+भू ] १ अनुभव करना, जानना, सममना। २ कर्मफल को भोगना। अणुभवंति ; (पि ४७५)। वक्र-अणुभवंतः (पि४७६)। संक्र-अणुभविञ, अणुभवित्ता: (नाट; पण्ह १,१)। हेक्-अणुभविउं : ( उत्त १८ )। अणुभव पुं [ अनुभव ] १ ज्ञानं, वोध, निश्चय ; ( पंचा ४)। २ कर्म-फल का भोग; (विसे)। अणुभवण न [ अनुभवन ] ऊपर देखो ; ( झाव .४; विसे २०६० )। अणुभवि वि [ अनुभविन् ] यनुभव करने वाला ; ( विसे १६१८)। अणुभाग पुं [ अनुभाग ] १ प्रभाव, माहातम्य ; ( सूत्र १, ६, १)। २ शक्ति, सामर्थ्यः; (पर्णा २)। ३ कमों का विपाक-फल; (सूत्र १, ४, १)। ४ कमों का रस, कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति '' तागा रसो त्र्राणुभागो <sup>''</sup> (कम्म १, २ टी ; नव ३१ )। °वंध्रा पुं [ °वन्ध ] कर्म-पुद्रलों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का वननाः ; ( ठा ४, २ )। अणुभाय) वुं [अनुभाव ] १-४ छपर देखो: (प्रास् अणुभाव ) ३४ ; ठा ३, ३ ; गउड ; य्राचा ; सम ६ )। ४ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा, जैसे भौंका चढाना वगैर:, ( नाट )। ६ कृपा, महरवानी ; ( स ३.५५ )। अणुभावग वि [ अनुभावक ] वोधक, स्चक; (ग्रावम)। अणुभास सक [ अनु+भाष् ] १ अनुवाद करना, कही हुई वात को उसी शब्द में, शब्दान्तर में या दूसरी भाषा में ्रकहना । २ चिन्तन करना । '' ब्राणुभासइ गुरुवयणं '' . (ग्राचू ६; वव ३)। वक्र-अणुभासयंत; अणुभासमाण; (स १८४ ; विसे २५१२ )। अणुभासणं न [ अनुभाषण ] अनुवाद, उक्त वात का कहना ; (नाट )। अणुभासणा सी [ अनुभाषणा ] उपर देखो ; ( ठा ४, ३ ; विसे २५२० टी )। अणुभास्य वि [अनुभाषक ] अनुवादक, अनुवाद करने ंवाला ; ( विसे ३२१७ )। 🕴 🧬 👵

अणुभासयंत देखो अणुभास । अणुभंज सक [अनु+भुज् ] भीग करना। वृक्त-अणुभुं-जमाण ; (सं १६)। अणुभूइ स्री [ अनुभूति ] ग्रनुभव ; ( विसे १६११ )। अणुभूय वि [अनुभूत ] ज्ञात, निश्चित ; (महा)। °पुन्य ्वि [ °पूर्व ] पहले ही जिसका श्रनुभव हो गया हो वह ; ( खाया १, १ )। अणुभूस सक [ अनु+भूप ] भूपित करना, शोभित करना। त्रणुभूमंदि ( शौ ); ( नाट )। अणुमइ स्री [ अनुमित ] यनुमोदन, सम्मिति; ( श्रा ६ )। अणुमंतव्य देखो अणुमण्ण : ( विसे १६६० )। अणुमग्ग न दि ] पोड़े पोड़े " एवं निचितयंती अणुमग्गेणेव ंचिलिया हं " ( सुर ४, १४२; महा )। "गामि वि ि°गामिन् ] पीछे. २ जाने वाला ; (पि ४०५)। अणुमण्ण ) सक [ अनु+मन् ] अनुमति देना, अनुमोदन अणुमन्न र्रे करना। अणुमण्णेः, अणुमन्नइः, (पि ४४७ ; महां)। वक्त-अणुमण्णमाण; ( उत्रर ३५ )। संक -- अणुमिन्निजण : ( महा )। अणुमन्निय ) वि [ अनुमतः] त्रानुमोदित, सम्मतः; ( उप अणुमय 🗦 पृ २६१ ) । अणुमर अक [अनु + मृ] १ मरना । २ सती होना, पति के मरने से मर जाना । "जं केवलियो अणुमरंति" (आउ ३५)। भवि-- अणुमरिहिइ; (पि ५२२)। अणुमरण न िअनुमरण े जपर देखो ; ( गउड ) । अणुमहत्तर वि [ अनुमहत्तर ] मुखिया का प्रतिनिधि ; (निचू ३)। अणुमाण न अनुमान ] १ अटकल-ज्ञान, हेतु के द्वारा अज्ञात वस्तु का निर्णय : (गा २४४ ; ठा ४, ४)। अणुमाण सक [अनु + मानयू ] अनुमान करना। संकृ-अणुमाणइत्ता ; ( वव १ )। अणुमाय वि अणुमात्र वहुत थोड़ा, थोड़ा परिमाण वाला; (दस ६, २)। अणुमाल अक [ अनु + मालय् ] शोभित होना, चमकना। संक्र-अणुमालिवि ; (भवि.)। अणुमेअ वि िअनुमेय ] अनुमान के योग्य : ( मै ७३ )। अणुमेरा स्त्री [ अनुमर्यादा ] मर्यादा , हद ; ( कस )। अणुमोइय वि [ अनुमोदित ] अनुमत, संमत, प्रशंसित ; ( त्राउरं ; भवि )।

अणुमोय सक ( अनु + मुद् ] यनुमति देना, प्रशंसा करना। अणुमोयइ; ( उव ) । अणुमोएमा ; ( चड ६८ )। अणुमोयग वि [अनुमोद्क ] श्रनुमोदन करने वाला ; (विसे)। अणुमोयण न [ अनुमोद्न ] श्रनुमति, सम्मति, प्रशंसा ; ( डव; पंचा ६ )। अणुम्मुक वि [ अनुनमुक्त ] नहीं छोड़ा हुमा ; (पण्ह १,४)। अणुम्मुह वि [ अनुन्मुख ] श्र-संमुख, विमुख : " किह साहुस्स अणुम्सुहो चिहामि ति " ( महा )। अणुयंपा देखो अणुकंपा ; ( गडड ; स २१४ )। अणुयत्त देखो अणुवत्त=अनु+वृत् । अणुयत्तइ ; ( भवि )। वक्-अणुयत्तंत, अणुयत्तमाण ; (पंचभा ; विसे १ १४४१)। संक्र—अणुयत्तिक्रण ; ( गडड )। अणुयत्त देखां अणुवत्त=यनुरुत ; ( भवि )। अणुयत्तणा हो [ अनुवर्तना ] १ विमार की सेवा-शुश्रुपा करनाः (बृद १)। २ व्यनुसरणः ३ व्यनुकृत वर्तनः (जीव १)। अणुयत्तिय वि [अनुवृत्त ] यनुवृत्त किया हुमा, प्रसादित ; (सुपा १३०)। अणुयरिय वि [ अनुचरित ] श्राचरित, श्रनुष्टित ; ( गाया 9,9)1 अणुया देखी अणुण्णा ; (स्य २, १)। अणुयाच देखां अणुताच ; ( स १८३ )। अणुयास्त वुं [अनुकाश ] विशेष विकास; (गाया १, १)। अणुरंगा सी [ दे ] गाड़ी ; ( बृह १ )। अणुरंगिय वि [ अनुरङ्गित ] रँगा हुमा ; ( भवि )। अणुर्ज सक [अनु + रञ्जय् ] श्रनुगगी करना, प्रीणित करना। वकृ—अणुरंजअंत ; ( नाट )। संकृ—अणुरंजिअ ; (नाट)। अणुरंज्ञण न [अनुरञ्जन ] राग, भ्रासक्ति ; (विसे 3800)1 अणुर्जिएल्य ) वि [ अनुरञ्जित ] अनुरक्त किया हुया, र्ज बनुरागी बनाया हुया; (जं ३; महा)। अणुरकः वि [ अनुरक्त ] अनुराग-प्राप्त, प्रेम-प्राप्त ; (नाट) । अणुरु अक [अनु+रञ्ज ] अनुरक्त होना, प्रेमी होना। ''त्रगुरुजंति खणेगं जुनईड राणेग पुग विरज्जंति '' (महा) । अणुरत्त देखो अणुरक्त ; ( गाया १, १६ ) 🗇 🕾 अणुरसिय वि [अनुरसित ] बोलाया हुआ, आहृत ; (गाया १, ६)।

अणुराइ १ वि [ अनुरागिन् ] श्रनुरागं वाला, प्रेमी ; अणुराइल्ल 🤰 ( स ३३० ; महा ; सुर १३, १२० )। अणुराग पुं [ अनुराग ] प्रेम, प्रीति ; ( मुर ४, २२८ )। अणुरागय वि [अन्वागत] १ पीछे श्राया हुश्रा ; २ ठीक २ आया हुआ ; ३ न स्वागत ; (भग २, १)। अणुरागि देखो अणुराइ ; ( महा )। अणुराय देखो अणुराग ; ( प्रास् १११ ) । अणुराहा स्त्री [ अनुराधा ] नज्ञत्व-विशेष ; ( सम ६ )। अणुरुंध मक [अनु+रुध् ] १ ब्रनुरोध करना। २ स्वीकार करना। ३ श्राज्ञा का पालन करना। ४ प्रार्थना करना । १ श्रक. श्रधीन होना । कर्म-श्रणुरु धिज्जइ: (हे ४, २४८; प्रामा )। अणुरूअ वि [अनुरूप] १ योग्य, उचित; (से ६. अणुरुव 🕽 ३६ )। २ अनुकृत ; (सुपा ११२ )। ३ सदश, तुल्य ; (गाया १, १६) । ४ न. समानता, योग्यता ; ( सम्म ) । अणुरोह वुं [अनुरोध ] १ प्रार्थना "ता ममाणुराहेण एत्थ घरे निचमेव आर्गतन्त्रं " (महा )। २ दान्तिगय, द्जिग्ता ; (पाम )। अणुरोहि वि [ अनुरोधिन् ] अनुरोध करने वाला ; ( स 939)1 अणुळग वि [ अनुळग्न ] पीहे लगा हुया ; ( गा ३४१ ; सुर ३, २२६ ; सुक्त ७)। अणुलद्ध वि [ अनुलञ्घ ] १ पीचे से मिला हुया ; फिर से मिला हुआ ; ( नाट )। अणुलाच पुं [ अनुलाप ] फिर २ बोलना ; ( ठा ७ )। अणुलिंप सक [ अनु + लिप् ] १ पोतना, तेप करना । १ फिर से पीतना । संकृ—अणुलिंपित्ता ; (पि. ४=२)। हेकृ—अणुलिंपित्तप ; ( पि ५७८ )। अगुलिंपण न [ अनुलेपन ] लेप, पोतना ;: (पग्ह २, ३)। अंगुलिन वि [ अनुलिप्त ] लिप्त, पोता हुया, ( कप्प )। अणुलिह सक [अनु+लिह्] १ चाटना। २ दूना। वक्-अणुलिहंतः (सम १३१)। "गयणयलमणुलिहंतं" (पडम ३६, १२)। अणुलेचण न [ अनुलेपन ] १ तेप, पोतना; (स्वप्न ६४)। २ फिर से पोतना ; (पगण २)। अणुळेचिय वि [ अनुळेपित ] लिप्त, पोता हुया "कम्माणु-लेविद्यो सो " ( पउम ८२, ७८ )।

```
अणुलोम सक [अनुलोमय्] १ कम से रखना। रे
 अनुकूल करना। संक अणुलोमइत्ता ; (ठा ६)।
अणुलोम न [ अनुलोम ] १ ग्रंनुक्रम, यथांक्रम " वत्थं
 दुहा णुलो मेण तह य पडिलो मयो भवे वत्थं '' ( पुर १६,
 ४८ )।
अणुलोम वि अनुलोम ] सोधा, अनुकूत ; ( जं २ )।
अणुल्लण वि [ अनुरुवण ] अनुद्धत, अनुद्भद ; (वृह ३ )।
अणुल्लय पुं [ अनुल्लक ] एक द्वीन्द्रिय चुद्र जन्तु ; ( उत्त
  ३६ )।
अणुल्लाव पुं [अनुलाप] खराव कथन, दुष्ट उक्तिः (ठा ३)।
अणुव पुं [ दे ] वलात्कार, जवरदस्ती ; ( दे १, १६ )।
अणुवर्द्ध वि [ अनुपदिष्ट ] १ अ-कथित, अ-व्याख्यात ;
  २ जो पूर्व-परम्परा से न झाया हो " अणुवद्दह" नाम जं खो
  त्र्यायरियपरंपरागयं " ( निचू ११ )।
अणुवउत्त वि [ अनुप्युक्त ] ग्रसावधान ; ( विसे )।
अणुवएस पुं [ अनुपदेश ] १ त्रयोग्य उपरेश ; ( पंचा
  १२)। २ उपदेश का अभाव; ३ स्वभाव; (ठा
  २, १ )।
अणुवओग वि [ अनुपयोग] १ उपयोग-रहित ; २ उपयोग
 का त्रभाव, त्रसावधानता ; ( त्राणु )।
अणुवंक वि [ अनुवक्त ] अत्यंत वक्त, बहुत टेढ़ा " जाव
  श्रंगारश्रो रासिं विश्र श्रणुवंकं परिगमणं णु करेदि " (माल
  ६२)।
अणुवंदण न [अनुवन्दन ] प्रति-नमन, प्रति-प्रणाम; ( सार्घ
  ३६ )।
अणुवक्क देखो अणुवंक ; ( पि ७४ )
अणुवक्ख वि [अनुपाख्य ] नाम-रहित, अनिर्वचनीय ;
  (बृह १)।
अणुवक्खड वि [अनुपस्कृत ] संस्कार-रहित (पाक);
  (निचू १)।
अणुवं सक [अनु+त्रज् ] अनुंसरण करना, पीछे २
  जाना। अर्युवचाइ ; (हे ४, १०७) ।
अणुविश्वअ वि [ अनुविज्ञित ] त्रनुस्तं ; ( कुमा ) ।
अणुवजीवि वि [अनुपंजीविन् ] १ ग्रनाश्रितः । २
्र आजीविका,-रहितः ( पंचान् १.५.) ।
 अणुवजुत्त वि :[ अनुपयुक्त ] त्रसावधान, ख्याले-सून्य ;
  (अभि १३१)।
 अणुवज्ञ सक [ गम् ] जाना । अणुवज्जा ; (हे ४,१६२)।
```

```
अणुवज्ज सक [दे] सेवा-शुश्रूषा करना ; (दे १,४१)।
अणुवज्जण न [ दे ] सेवा-गुश्रुषा ; ( दे १, ४१ )।
अणुविज्ञिअ वि [ दे ] जिसकी सेवा-शुश्र पा की गई हो वह ;
 (दे १, ४१)।
अ्णुविज्ञिअ वि [ दे ] गत, गया हुआ ; ( दे १,४१ )।
अणुवट्ट देखो अणुवत्त=त्रनु + वृत् । कृ—अणुवट्टणीअ;
  (नाट)।
अणुवद्धि देखो अणुवत्ति=अनुवर्तिनः (विमे २४१७)।
अणुवड सक [ अनु+पत्] ग्रभिन्न होना। ग्रणुवडइ ;
  ( उवर ७१ )।
अणुवत्त सक [ अनु+वृत् ] १ त्रनुसर्ण करना ।
  शुश्रूषा करना । ३ त्र्यनुकूल वरतना । ४ व्याकरण त्र्यादि
  के पूर्व सुत्र के पद का, अन्वय के लिए, नीचे के सूत्र में जाना।
  त्र्रणुवतः ; ( स ४२ )। वक्ट-- अणुत्तंत, अणुवत्तंत,
  अणुवत्तमाण ; ( प्राप्र ; विसे ३४६८ ; नाट )। क्र---
  अणुवदृणीअ, अणुवत्तणीअ, अणुवत्तियव्व ; ( नाट ;
  उप १०३१ टी )।
अणुवत्त वि [ अनुवृत्त ] १ अनुस्त, अनुगत ;
  कूल किया हुआ ; ३ प्रयुत्त ; (वव २)।
अणुवत्तग वि [ अनुवर्त्तक ] अनुकूल प्रवृत्ति करने ेवाला,
  सेवा करने वाला; ( उव )। 🐪
 अणुवत्तण न [ अनुवर्त्तन ] १ त्रनुसरण ; ( स २३६ )।
  र अनुकूल प्रवृत्ति ; (गा २६४)। ३ पूर्व सूत्र के पद का,
  अन्वय के लिए, नीचे के सूल में जाना ; (विसे ३५६८)।
 अणुवत्तणा स्त्री [अनुवर्त्तना] जपर देखो ; ( उवर
   98=)1
 अणुवत्तय देखो अणुवत्तग " ब्रन्नमन्नच्छंदाणुवत्तया "
   ( गाया १, ३)।
 अणुवत्ति स्री [अनुवृत्ति] १ अनुसरणः (स ४४६ )।
   २ अनुकूल प्रवृत्ति ; ३ अनुगम ; ( विसे ७०४ )।
 अणुवत्ति वि [ अनुवर्त्तिन् ] अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला,
  भक्त, सेवक;
 ' " तुह चंडि ! चलणकमलाणुवतिणो कह णु संजमिञ्जंति ।
    सेरिहवहसंकियमहिसहीरमाणेण व जमेण '' ( गउड )।
 अणुवम वि [अनुपम ] उपमा-रहित, वेजोड, ब्राद्वितीय ;
   (श्रा २७)।
 अणुवमा स्री [ अनुपमा ] एक प्रकारका खाँच द्रव्य ;
   (जीव ३)।
```

```
अणुत्रमिय वि [ अनुपमित ] देखो अणुत्रम ; (सुपा
  ६८)।
 अणुवय देखो अणुव्वय ; ( पडम २, ६२ )। 🛒 👵 🕟
 अणुवय सक [ अनु+वद ] अनुवाद करना, कहे हए अर्थ
  को फिरसे कहना। वकु-अणुवयम।ण; ( ग्राचा )।
अणुवरय वि [ अनुपरत ] १ असंयत, अनियही; (ठा २, १)।
  २ किवि निरन्तर, हमेशां ; ( रयण २४ )।
 अणुवलद्धि स्री [अनुपलिञ्च ] १ म्राभाव, म्राप्ति ; २
  श्रभाव-ज्ञान ; "∙दुविहा श्रखुवलद्धीउ " ( विसे १६८२ )।
 अणुवलक्भमाण वि [ अनुपलभ्यमान ] जो उपलब्ध न
  हं।ता हो, जो जानने में न त्राता हो ; ( दसनि १ )।
 अणुवलेवय वि अनुपलेपक ] उपलेप-रहित, अलिस ;
  (पण्ह १, २)
अणुवसंत वि [ अनुपशान्त ] त्रशान्त, कृपित ; (उत १६)
 अणुवसम पुं [ अनुपशम ] उपराम का ग्रभाव ; ( उव )।
 अणुवसु वि [ अनुवसु ] रागवाला, प्रीतिवाला ; ( त्राचा )।
 अणुवह न [ अनुपथ ] पीछे " कुमरा खुवहेश सो लग्गो "
  (उप ६ टी )।
 अणुवहय वि [ अनुपहत ] अविनाशित ; ( पिंड )।
 अणुबहुआ स्री [ दे ] नवाढ़ा स्त्री, दुलहिन ; ( दे १,४८ )।
 अणुवाइ वि [ अनुपालिन् ] १. श्रनुसरण् करने वाला ;
  (ठा ६)। २ सवन्ध रखने वाला ; (सम १४.)।
 अणुवाइ वि [ अनुवादिन् ] अनुवाद करने वाला, उक्त
  व्यर्थको कहने वाला; (सूत्र १, १२; सत १४ टी)।
 अणुवाइ वि [ अनुवाचिन् ] पढ़ने वाला, अभ्यासी ;
  " संपुन्न ीसवरिसं। ऋणुवाई सन्वसुत्तस्स " ( सत्त १४ टी.)।
 अणुवाएजा वि [ अनुपादेय ] बहुण करने के अयोग्य ;
  ( आवम )।
 अणुवाद देखा अणुवाय=मनुवाद ; ( विसे ३४७७ )।
 अणुवाय पुं [ अनुपात ] १ अनुसरण ; (पग्ण १७)। २
  संबन्ध, संयोग ; (भग १२, ४)। ३ आगमन ;
  (पंचा ७)।
 अणुवाय पुं [ अनुवात ] । अनुकून, पवन ; ( राय )।
   २ वि. अनुकूल पवन वाला प्रदेश - स्थान ; (भग:१६, ६)।
 अणुवाय वि [ अनुपाय ] उपाय-रहित, निरुपाय ; ( उप
  पृ १४ )।
 अणुवाय पुं [अनुवाद ] त्रनुभाषण, उक्त वात को फिर
  से कहना; ( उवा; दे १, १३ १)।
```

```
अणुवायण न [ अनुपातन ] अवतारण, उतारना; (धर्म २)।
अणुत्रायय वि [अनुवाचक] कहने वाला, अभिधायक,
 "पोसहसद्दो रूढीए एत्थ पन्त्राणुवायत्र्यो भिणत्रो" (सुपा ६१६)।
अणुवाल देखो अणुपाल । वक्र—अणुवालेत; (स २३)।
 संक्-अणुवालिऊण ; ( स १०२ )।
अणुवालण न [ अनुपालन ] रच्नण, परिपालन ; (ग्रावा)।
अणुवालणा स्त्री [ अनुपालना ] १ ऊपर देखो; ( पंचू ) ।
 २ °कप्प पुं [ °करुप ] साधु-गण के नायक की अकस्मात्
 मृत्यु हो जाने पर गण की रचा के लिए शास्त्रीय विधान ;
 (पंचभा)। ..
अणुवालय वि [अनुपालक ] १ रत्तक, परिपालक । २ पुं
 गोशालक के एक भक्त का नाम ; ( भग २४, २० )।
अणुवास सक [ अनु+वासय ] व्यवस्था करना । अणु-
 वासेजासि ; ( आचा )।
अणुवास पुं [ अनुवास ] एक स्थान में ब्रमुक काल तक
रह कर फिर वहां हो वास करना ; ( पंचभा )।
अणुवासण न [अनुवासन ] १. अपर देखो । २
 द्वारा तेल आदि को अपान से पेट में चढ़ाना ; ( णाया
 9,.93)1
अणुवासणा स्त्री [ अनुवासना ] ऊपर दे लो ; (पंचमा ;
 खाया १, १३)। °कप्प पुं [ °क़रुप ] अनुवास के
. लिए शास्त्रीय व्यवस्था ; ( पंचभा )। . . . . . . .
अणुवासग वि [ अनुपासक ] १ सेवा नहीं करने वाला ।
 २ पुं जैनेतर गृहस्थ ; ( निचू ८ ) ।
अणुवासर न [ अनुवासर ] प्रतिदिन, हमेशाँ ; ( सुर
 9, 289 ) 1
अणुवित्ति स्री [अनुवृत्ति ] १ ब्रनुकूल वर्तन ; ( कुमा )।
 २ त्रजुसरण ; ( उप ८३३ टो )।
अणुविद्ध वि [ अनुविद्ध ] संबद्ध, जुड़ा हुआ ; ( से ११,
  ૧૪ ) ા
अणुविहाण न [ अनुविधान ] १ अनुकरण ; २ अनुसरण ;
 (विसे २०७)।
अणुवीइ स्त्री [अनुवीचि ] अनुकूलता " वेयाणुवीइ मा
 कासि चोइन्जंतो गिलाइ से भुज्जो " (सूत्र १, ४, १, १६)।
अणुवीइ
            ब्र [अनुविचिन्त्य] विचारं कर, पर्यालोचना
अणुचीई
           🎮 करं; (पि ६६३′; ब्राचा;दस ७)।
अणुवीति
            देखो अणुचिंत।
```

अणुवूह सक [अनु+वृंह् ] अनुमोदन करना, प्रशंसा करना। अणुत्रूहेइ; (कप्प)। अणुबूहेत्त् वि अनुवृंहितृ ] अनुमोदन करने वाला ; ( य ७ )। अण्वेय सक अनु+वेद्य् । अनुभव करना । वक्र-अणुवेयंत ; ( सृत्र १, ४, १ )। अणुवेयण न [अनुवेदन ] फल-भोग, त्रानुभव ; (स 803)1 अणुवेल ब्र [ अनुवेल ] निरन्तर, सदा ; ( पात्र )। अणुवेलंबर पुं [ अनुवेलन्बर ] नाग-कुमार देवों का एक इन्द्र ; (सम ३३)। अणुत्रेह देखो अणुप्पेह। वक्र—अणुवेहमाण ; ( स्म 9, 90)1 अणुव्वज सक [ अनु + वज् ] १ त्रनुसरण करना । १ २ सामने जाना । अणुव्यजे ; (सूत्र १, ४, १,३)। अणुञ्चय न [ अणुज्ञत ] छोटा त्रत, साधुत्रों के महात्रतों की अपेचा लघु वत, जैन गृहस्थ के पालने के नियम: ( ठा ४, १ )। अणुव्यय न [ अनुव्रत ] ऊपर देखो ; ( ठा ४, १ )। अणुब्वयय वि [ अनुव्रज्ञक ] अनुसरण करने वाला " अन-मन्नमणुव्ययया " ( णाया १, ३ )। अणुव्वया स्त्री [ अनुव्रता ] पतिव्रता स्त्री ; ( उत्त २० )। अणुञ्चस वि [ अनुवश ] श्राधीन, श्रायत " एवं तुञ्भे सरागतथा अन्नमनमणुञ्जला " (सूत्र १, ३, ३)। अणुव्वाण वि [ अनुद्वान ] १ त्र-वन्ध, खुला हुत्रा ; (उप २११ टी )। २ स्निग्ध, चिकना ''पव्वास किंचि-उव्वाणमेव किंचिच होत्रणुव्वाणं " ( त्रोघ ४८८ )। अणुव्चिग्ग वि [अनुद्वियः] अ-्खिन्न, खेद-रहितः (णाया १, ५ ; गा २५१)। अणुव्यिवाग न [अनुविपाक ] विपाक के अनुसार "एवं तिरिक्खे मणुयासुरेसु चउरंतणंतं तयणुव्विवागं " (सुत्र १, १, २ )। अणुब्चीइय देखो अणुवीइ ; ( जीव १ )। अणुसंग पुं [अनुपङ्ग ] १ प्रसंग, प्रस्ताव ; ( प्रास् ३६; भवि )। २ संसर्ग, सौवत; "मज्मार्टिई पुण एसा; ब्राणुसङ्गेणं ∙हवन्ति गुण-दोसा" ( सद्वि र⊏; २७ )। अणुसंचर सक [ अनुसं + चर् ] १ परिश्रमण करना । २ पीछे चलना। अणुसंचरइ ; ( आचा; सूत्र १, १० )।

अणुसंध्र सक [ अनुसं + धा ] १ खोजना, ढुंढना, तलास २ विचार करना । ३ पूर्वीपर का मिलान अणुसंध्रेमि ; (पि ५००)। संकृ--अणु-संधिवि ; (भवि )। अणुसंघण ) न [अनुसंघान] १ खोज, राोध । अणुसंधाण । २ विचार, चिन्तन " त्रता खुसंधणपरा सुसावगा एरिसा हंति '' ( श्रा २० ) । ३ पूर्वापर का मिलान ; (पंचा १२)। अणुसंधिअ न दि । त्रविच्छित्र हिका, निरन्तर हिचकी ; (दे १, ४६)। अणुसंवेयण न [अनुसंवेदन ] १ पीछेसे जानना; २ अनुभव करना; ( ग्राचा )। अणुसंसर सक [अनुसं + सः ] गमन करना, भ्रमण करना। "जो इमात्रा दिसायो वा विदिसायो वा त्रणुसंसरइ '' (ग्राचा)। अणुसंसर सक [अर्दुसं + स्पृ ] स्मरण करना, याद करना । अणुसंसरइ; ( आचा )। अणुसज्ज अक [ अनु + संज् ] १ अनुसरण करना, पूर्व काल से कालान्तर में अनुवर्तन करना। २ प्रीति करना। .३ परिचय करना। अणुसज्जन्तिः; (स 3)1 भूका — त्रणुसिन्ननत्था; (भग ६,७)। अगुसज्जणा स्त्री [ अनुसज्जना ] अनुसरण, अनुवर्तन; (वव १)। अणुसह वि [अनुशिष्ट ] जिसको शिचा दी गई हो वह, शिचितः; ( सुर ११,२६. )। अगुसिंह वि [ अनुशिष्टि ] १ शिन्तण, सीख, उपदेश; (ठा ३, ३)। २ स्तुति, श्लाघा "त्राणुसही य थुइ ति एगहा" (वन १) । ३ त्राज्ञा, त्रमुज्ञा, सम्मति "इच्छामो त्राणुसिंह पत्र ज देह में भयव " ( सुर ६,२०६ ):। अणुसमय न [ अनुसमय ] प्रतिचाणः; ( भग ४१,१ )। अणुसय पुं [ अनुशय ] १ पश्चाताप, खेद; (से २, १६) २ गर्व, अभिमान; (अणु)। अणुसर सक [ अनु + सृ ] पीछा करना, अनुवर्तन करना । अणुसरइ; (सण) । वक्-अणुसरंत ; (महा) । क्-अणु-सरियव्वः ( ठा ४, १ )। अणुसर सक [ अनु + स्पृ ] याद करना, चिन्तनं करना । वक्र—अणुसरंत; (पडम ६६, ७)। क्र--अणुसरियन्त्र; ( आवम )।

```
अणुसरण न [ अनुसरण ] १ पीछा करना; २ अनुवर्तन;
   (विसे ६१३)।
  अणुसरण न [ अनुस्मरण ] अनुचिन्तन, याद करना;
   (पंचा १; स २३१)।
् अणुसरिउ वि ि अनुसमत् ] याद करने वाला; (विसे
  अणुसरिच्छ ) वि [अनुसदृश] १ समान, तुल्यः ( पडम
  अणुसरिस ) ६४, ७०)। २ योग्य, लायक (सं ११,
    ११४; पडम =४, २६)।
  अणुसार वुं [ अनुस्वार ] १ वर्ण-विशेष, विन्दी; २ वि
   अनुनासिक वर्ण; ( विसे ५०१ )।
  अणुसार पुं [ अनुसार ] त्रनुसरण, त्रनुवर्तन; (गउड़ ;
    भवि )। २ माफिक, मुताबिक "कहियाणुसारश्रो सञ्बमुवगर्य
   ंसुमइरण सम्मं" ( सार्घ १४४ )।
  अणुसारि वि [ अनुसारिन् ] अनुसरण करने वाला; (गउड़;
    स १०१; सार्घ २६)।
  अणुसास तक [ अनु+शास् ] १ तील देना, उपदेश देना।
    २ याज्ञा करना । ३ शिक्ता करना, सजा देना । यणुसास तिः
   (पि १७२)। वक् अणुसासंत (पि ३६७)। कतक -
    अणुसासिज्जंत ; (हुपा २०३) । कृ—अणुसासणि-
    जा; ( कुमा )। हेक्-अणुसासिउं; (पि १७६ )।
  अणुसासण न [अनुशासन] १ सीख, उपदेश ;
    (स्थं १, ११)। २ याज्ञा, हुकुम ; (सूत्र १, २,३)।
    ३ शिक्ता, सजा; (पंचा ६) । ४ अनुक्रम्पा, द्या "अणुकंप
   ितं वा अणुसासणंति वा एगहा " ( पंचचू )।
   अणुसासणा स्त्री [अनुशासना ] कपर देखी; ( णाया १.
    93)1
   अणुसासिय वि [ अनुशासित ] शिज्ञित; ( उत १ ;
    पि १७३)।
   अणुसिविखर वि [ अनुशिक्षितृ ] सिखने वाला ;
    " जं जं करेसि जं जं, जंपसि जह जह तुमं निश्रच्छेसि।
   ं तं तं त्राणुसिनिखरीए, दीहो दिश्रहो ए संपडइ "।
    (गा ३७८)।
   अणुसिट्ट देखो अणुसट्टः (स्य १, ३, ३)।
   अणुसिद्धि देखी अणुसिद्धः ( श्रीष १७३ ; वृह १ ; उत
    90) 1 ...
   अणुसिण वि अनुष्ण ] गरम नही वह; छ।डा; ( कम्म
    9, ४६ )।
```

```
अणुसील सक अनु+शीलय | पालन करना, रचेण
 करना। अणुसीलइ: (सण)।
अणुसुत्ति वि दि ] अनुकूल; (दे १, २४)।
अणुसूआ स्त्री दि शिघ्र ही प्रसव करने वाली स्त्री:;
(दे १, २३)।. .
अणुस्य वि [ अनुस्यृत ] अनुविद्ध, मिला हुआ;
 (स्य २,३)।
अणुसूयग वि [ अनुसूचक ] जापुत की एक श्रेणी,
 "स्यग तहाणुसुयग-पडिसूयग-सन्वसूयगा एव।
  पुरिसा कयवितीया, वसंति सामंतनगरेसु ।
  महिला कयवित्तीया, वसंति सामंतनगरेसु ॥" ( वव १ )।
अणुसेढि स्त्री [अनुश्रेण] १ सीधी लाइन। २ नः लाइन-
 सर ; (पि ६६ ; ३०४)।
अणुसीय पुं [अनुस्रोतस्] १ अनुकूल प्रवाहः ( ठा ४,
 ४)। २ वि. अनुकूल " अणुसोयसुहो लोगो पिंडसोओ
 त्रासमी सुविहियाणं" (दसचू २)। ३ न. प्रवाह के
 यनुसार,
 "ग्रणुसोयपद्विए वहंजग्राम्मि पडिसोयलद्वलक्षेग्"।
  पडिसोयमेव अप्पा, दायव्यो होउकामेणं।" ( दसचू २ )।
अणुसोय सक [अनु+शुच्ः] सोचना, चिन्ता करना,
अपसोस करना । वक् -अणुसोयमाणः ( सुपा १३३ )।
अणुस्सर देखो अणुसर=ग्रन + स्य। संक-अणुस्सरिता;
 (स्था १, ७, १६)।
अणुस्सर देखो अणुसर=यनु + स । वक्र-अणुस्सरंत;
 (स १४०)।
अणुस्सरण न अनुस्मरण ने चिन्तन करना; याद करना;
 (उव; स ५३५)।
अणुस्सार पुं [ अनुस्वार ] १ ब्रनुस्वार, विन्दी।
 २ वि अनुस्वार वाला अन्तर, अनुस्वार के साथ जिसका
 उचारण हो वह; ( णंदि; विसे ४०३ )।
अणुस्तुय वि [ अनुत्सुक ] उत्करग्र-रहित; ( सूत्र १, ६)।
अणुस्सुय वि [ अनुश्रुत ] १ त्रवधारितः ( उत्त १ )। २
 सुना हुआ; (सुत्र १,२,१)। ३ न. भारत-ग्राहि पुराण-शास्त;
 (स्य १,३,४)।
अणुहर संक : अनु+हं ] अनुकरण करना, नकल करना।
ंत्रग्रहरइ; (पि ४७७ )।
अणुहरिय वि [ अनुहृत •] जिसका अनुकरण किया गया हो
वह, अनुकृत ;
```

" त्रणुहरियं धीर तुमे, चरियं निययस्स पुन्वपुरिसस्स । भरह-महानरवइणो, तिहुयणविक्खाय-कितिस्सं" (महा )। अणुह्य सक [ अनु + भू ] अनुभव करना ।, अणुह्वइ ; (पि ४०४)। वक्-अणुहवमाणः (सुर १, १७१)। कृ—अणुहवियन्त्र, अणुहवणीय ; ( पडम १७, १४; सुपा ४८१) । संक्र-अणुहवेऊण, अणुहविउं; (प्रारू; पंचा २ ) । अणुह्वण न [ अनुभवन ] अनुभव ; ( स २८७ )। अणुह्विय वि [ अनुभूत ] जिसका अनुभव किया गया हो बह, ; ( सुपा ६ )। अणुहारि वि [अनुहारिन् ] अनुकरण करने वाला, नकालची ; (कुमा)। अणुहाच देखो अणुभाच ; ( स ४०३; ६१६ )। अणुहियासण न [ अन्वध्यासन ] धैर्य से सहन करना ; (जं२)। अणुहु सक [अनु + भू ] अनुभव करना । अणुहुत ; ( पडम १०३, १४२ )। अणुहुंज सक [ अनु + भुञ्ज् ] भोग करना, भोगना । अणु-हुंजइ ; (भवि )। अणुहुत्त देखो अणुहूअ 🕫 ( गा ६४६ ) 🤖 अणुहुअ वि [ अनुभूत ] १ जिसका अनुभव किया गया हो वह; ( इसा )। २ न अनुभव; ( से ४, २७)। अणुहो सक [अनु + भू ] अनुभव करना । अणुहोति ; (पि ४७६)। वक्त-अणुहोतः (पडम १०६, १७)। क्वकृ—अणुहोईअंत, अणुहोइज्जंत, अणुहोइज्जमाण ; अणुहोईअमाण; (षड्)। कृ—अणुहोद्व्व (शी); (अभि १३१)। अणुकप्प देखो अणुकप्प ; ' एतो वोच्छं अणुक्प '' (पंचभा)। अणूण वि [ अनून ] कम नहीं, अधिक, ( कुमा )। अणूय ) पुं [ अनूप ] अधिक जल वाला देश, जल-वहुल अणूच रिथान ; (विसे १७०३; वव ४)। अणेअ वि [अनेक ] देखो अणेक्क ; (कुमा; ग्रामि 388)1 अणिकज्भा वि [ दे ] चञ्चल, चपल ; ( दे १,३० )। अणेक्क े वि [ अनेक ] एक से अधिक, बहुत; ( औप; अणेग प्राप्त १३)। °करण न [ °करण ] पर्याय, धर्म, अवस्था; (सम्म १०६ )। राइय वि शित्रिक]

अनेक रातों में होने वाला, अनेक रात सवन्धी (उत्सवादि); (क्स)। °स्तो म्र [°शस्] मनेक वार; (भ्रा 98)1 १४)। अणेगंत पुं [अनेकान्त ] अनिश्चय, नियम का अभाव; (,विसे )। °वाय पुं [ °वाद ] स्याद्वाद, जैनों का मुख्य सिद्धान्त, सत्व-असत्व आदि अनेक विरुद्ध धर्मे का भी एक वस्तु में सापेच स्वीकार, ''जेण विणा ल।गस्सवि, ववहारो सन्बहा न निव्वडइ। तस्य भुवणेवक्गुरुणो नमो अणेगंतवायस्स'' (सम्म १६६)। अणेगंतिय वि [अनैकान्तिक] ऐकान्तिक नहीं, अनिश्चित, ग्रनियमित ; (भग १, १)। अणेगाचाइ वि [ अनेकवादिन् ] पदार्थों को सर्वथा अलग २ मानने वाला, अिक्यवाद-मत का अनुयायी ; (ठा ८)। अणेच्छंत वि [ अनिच्छत् ] नहीं चाहता हुत्रा ; ( उप ७६८ टो )। अंगेज वि [ अनेज ] निश्चल, निश्कम्प; ( ग्राक, ) । अणेज्ज वि [ अर्ह्भ य ] जानने को अयाग्य, जानने को अश-क्यः ( महा )। अणेलिस वि [ अनीदृश ] अनुपम, असाधारण, 'जे धम्मं सुद्धमक्खंति पडिपुगणमणेलिसं " (सूत्र १, ११)। अणेवंभूय वि [ अनेवम्भूत ] विलक्ष, विचित 'अणेवं-भूयंपि वेयणं वेदंति'' (भग ४,४)। अणेस देखो अण्णेस्। वक्-- अणेसंतः (नाटः)। अणेसण न [ अन्वेषण ] खोज, तलास; ( महा )। अणेसणा स्त्री [अनेषणा] एषणा, का त्रभाव, ( उना )। अणेसिणिज्ज वि [ अनेषणीय ] त्रकल्पनीय, जैन साधुत्रों के लिए अग्राह्य (भित्ता-ब्रादि); ( ठा ३,१; गाया १ ६ )। अणोउया स्ती [ अनृतुका ] जिसको ऋतु-धर्म न ब्राता हो वह स्त्री; ( ठा ४,२ )। अणोक्कंत वि [ अनवकान्त ] जिसका पराभव न किया गया हो वह, अजित, 'परवाईहिं अणोक्कता'' ( औप ) । अणेगाह देखो अणुगाह=अनवप्रहः ''नागरगो संवद्दा अणो-ग्गहो" ( वृह ३ )। अणोग्घसिय वि [ अनवघर्षित ] नहीं चिसा हुआ, अमा-र्जित ; (राय)। अणोउज वि [अनवद्य ] निर्दोष, शुद्धः ( ग्राया १,८)। अणोज्जंगी स्त्री [ अनवद्याङ्गी ] मगवान् भहावीर की पुत्री का नाम; ( ब्राचू )।

अणोज्जा स्त्री [अनवद्या ] ऊपर देखो; (कप्प ) । अणोणअ वि अनवनत नहीं नमों हुआ; (से १,१)। अणोत्तप्प देखो अणुत्तप्पः (पव ६४ )। अणोम वि [ अनवम ] ग्रं-होन, परिपूर्ण; ( ग्राचा )। अणोमाण न अनपमान ] अनादर का अभाव, संत्कार, ''एवं उग्गमदोसा विजढा प्रहिक्कया अणोमाणं । मोहतिगिका य कया, विरियायारो य अणुचिषणो " ( अंध २४६ )। अणोरपार वि [दे] १ प्रचुर, प्रभूत; ( श्रावम् ) । २ ब्रनादि-क्रमन्तः ( पंचा १४; जी ४४ ) । ३ अति विस्ती-र्णः (. परह १,३ )। अणोरुस्मिअ वि [ अनुद्वान ] ब्र-शुष्क, गिला; ( दुंसा )। अणोलय न [ दे ] प्रभात, प्रातःकाल; ( दे १,१६ 🗡। ' अंगोचिणिहिया स्त्री [ अनौपनिधिकी ] ब्रानुपूर्वी का एकं भंदः क्रम-विशेषः ( अशु )। अणोवणिहियाः स्त्री [ अनुपनिहिता ] जपर देखोः (पि ७७ ी। 👔 अणोल्ल वि [ अनार्द्र ] १ शुष्क, सूखा हुंग्रा; ( गा १४१)। °मण वि [ °मनस्क ] अफरण, निष्दुर, निदय; (काप्र ८)। अणोवम वि अनुपर्म ] उपमा-रहित, ऋदितीयः ( पउम ७६, २६; धर ३,१३० )। अणोवमिय वि [ अंगुपमित ] ऊपर देखां; ( २,६३)। अणोवसंखा स्त्री [ अनुपसंख्या ] त्रज्ञान, सत्य ज्ञान ,का अभोवः (सुत्र २,१२)। अणोवहिय वि [ अनुपधिक ] १ परिग्रह-रहित, संतोषी। २ सरल, अकपटी; ( आचा )ः। अणोवाहणग ) वि [अनुपानत्क ] जुता-रहित, जो अणोवाहणय 🕽 जूता-पहिना न हो ; ( ब्रौप; पि ७७ )। अणोसियं वि [ अनुषित ] १ जिसने वास न किया हो। २ ग्रव्यवस्थित "श्रणोसिएणं न करेड्र गच्चा" (धर्म ३; सूत्र १,१४)। अणोहंतर वि [ अनोघन्तर ] पार जाने के लिए असमधे, "मुणिया हु एयं पवेइयं अयोहंतरा एए, नो य ओहं तरित्तएँ" (आचा)। अणोहट्टय वि [ अनपघट्टका ] निरंकुरा, स्वच्छन्दी; ( गोया

अणोहीण वि [अनवहीन ] हीनता-रहितः (पि १२०)। अण्ण सक [भूज ] भोजन करना, खाना । श्रेरणाई; (पड )। अण्ण स [ अन्य ] दूसरा, परं; ( प्रांस १३१ )। "उत्थिय वि [ °तीर्थिक °यूथिक ] अन्य दर्शन का अनुयायी; (सम ६०)। °ग्गहण न [ श्रहण ] १ गान के समय होने वाला एक प्रकार का मुख-विकार। २ पु गाने वाला, गान्धर्विक, गवैया; (निचू १७)। °धम्मिय वि [ धर्मिक ] भिन्न धर्म वाला; ( ग्रोध १४ )। अण्ण न अन्न ] १ नाज, चावल ब्रादि धान्य: (सुब्र १,४,२)। २ मच्य पदार्थ; (उत २०)। ३ भन्नण, भोजन; ( सुत्र १,२ )। °इलाय, °गिलाय वि [ °ग्ला-यक ] वासी अन्न को खाने वाला; ( औप; भग १६,३ )। °विहि पुंस्ती [ °विधि ] पाक-क्ला; ( श्रीप ) । अण्ण न [अर्णस् ] पानी, जलः ( उत्त ४ )। अण्ण वि [दे] १ आरोपित; २ खरिडत; ( पड् ) । °अण्ण देखो कण्ण=कर्ण; (गा १६४, कप्पू)। अण्णार्अ पुं [ दे ] १ युवान, तरुण; २ धूर्त, ठग; ३ देवर; (音 9, kk ) 1 अण्णइअ वि [दे] १ तृप्तः (दे१, १६)। विषयों में तृप्त, सर्वार्थ-तृप्त; ( षड् ) अण्णओ ग्र [अन्यतस् ] दूसरे से, दूसरी तर्फः ( उत्त १ ) । देखो अन्नओं। अवणणण वि [ अन्योन्य ] परस्पर, आपस में; ( षड् ) । अण्णण्ण वि [अन्यान्य ] और और, अलग अलग, ''ब्रक्णर्गणाई' उर्वेता, संसारवहम्मि णिरवसांणिम्मं । मण्णंति धीरहियत्रो, वसइहाणाइंव कुलाइं " (गउड) । अण्णत्त्र अव्यत्र] दूसरे में, भिन्न स्थान में; (गा ६४४)। अप्रात्ति स्त्री दि ] ग्रवज्ञा, अपमान, निरादर; (दे १, १७) । अण्णत्तो देखो अण्णओ ; (गा ६३६ )। अण्णत्थ देखो अण्णत्तः ( विषा १, २ )। अण्णत्य वि [ अन्यस्थ ] दूसरे (स्थान) में रहा हुआ; (गा ४४०)। अण्णत्थ वि अन्वर्थ ] यथार्थ, यथा नाम तथा गुण ्वाला ; " ठियमणणत्ये तयत्थनिरवेक्खं " ( विसे ) । अवणमवर्ण देखो अवणवण=अन्योन्य "अवणमवणमणुरतया" (णाया १, १)। अपणमय वि [दें] पुनस्कत, फिर से कहा हुआ ; (दे 9, 25 ) 1

अण्णयर वि [ अन्यतर ] दो में से कोई एक ; ( कप्प )। अण्णया त्र [ अन्यदा ] कोई समय में ; : ( उप ६ टी )। अण्णव पुं अर्णव ] १ समुद्र ; २ संसार " अण्णवंसि . महोवंसि एगे तिगणे दुस्तरे " ( उत्त ४ ) । अण्णव न [ऋणवत्] एक लोकोत्तर मुहूर्त का नाम; (जं ७)। अण्णह न [ अन्वह ] प्रतिदिन, हमेशां , ( धर्म १ )। अपणह देखो अपणत्त ; ( पड् )। अण्णह अ [अन्यथा ] अन्य प्रकार से, विपरीत रीति अण्णहा ∫ से, उलटा; (षड्; महा)। [ °भाव ] वैपरीख, उत्तटापन ; ( वृह ४ )। अण्णिहि देखो अण्णत्तः ( षड् ) । 🔠 अण्णा स्त्री [ आज्ञा ] त्राज्ञा, त्रादेश ; ( गा २३; त्राम ६३ ; मुद्रा ४७ )। अण्णाइट्ट वि [ अन्वादिष्ट ] त्रादिष्ट, जिसको त्रादेश दिया गया हो वह " श्रज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं त्रणणाइहं समाणे '' ( त्रांत २०)। अण्णाइद्वः वि [ अन्वाविष्ट ] १ व्याप्तः ( भग १४, १)। २ पराधीन, परवश ; (भग १८, ६)। अण्णाइस ( अप ) वि [ अन्याद्वरा ] दूसरे के जैसा ; (पि २४४) ३। अण्णाण न [ अज्ञान ] १ अज्ञान, अ्रजानकारी, मूर्खता ; (दे १, ७)। २ मिथ्य। ज्ञान, भूठा ज्ञान ; (भग ५, २)। ३ वि. ज्ञान-रहित, सूर्ख ; (भग १, ६)। अण्णाण न [दे] दाय, विवाह-काल में वधू को अथवा वर को जो दान दिया जाता है वह ; (दे १,७)। अण्णाणि वि [ अज्ञानिन् ] १ ज्ञान-रहित, मूर्ख ; ( सुत्र १, ७)। २ मिथ्या-ज्ञानी (पंच १)। ् ही श्रेयस्कर मानने वाला, अज्ञान-वादी ; (सूत्र १, १२)। अण्णाणिय वि [ आज्ञानिक ] १ यज्ञान-वादी, यज्ञानवाद का अनुयायी; (आव ६; सम १०६)। ः २ मूर्व, अज्ञानी; ् (स्य १,१,२)। अण्णाय वि [ अज्ञात ] ग्र-विदित, नहीं जाना हुग्रा; (पण्ह अण्णाय पुं [ अन्याय ] न्याय का अभाव ; ( श्रा १२ )। अण्णाय वि [ दे ] ब्राई, गिला ; (से ४, ६ ) । अण्णाय वि [ अन्याय्य ] न्याय से । च्युत, न्याय-विरुद्ध, " जे विग्गहीए अरुणायभासी; न से समे होइ अम्हम्मपते " (स्य १, १३)।

अण्णाच्य ( शौ ) ऊपर देखो ; ( मा २० 🚉 अण्णारिच्छ वि [अन्यादृश्च ] दूसरे के जैसा ; (प्रामा)। अण्णारिस वि [ अन्यादृश ] दूसरे के जैसा ; (पि २४४)। अपणासय वि [ दे ] ब्रास्तृत, विद्याया हुआः ; ( षड् )। अणिणज्ञमाण देखो अण्णे। अणिणय वि [अन्धित] युक्त, सहित; ( सुत्र १, १० ; नाट)। अणिणया स्री [ दे ] देखो अण्णी ; ( दे १, ४१ )। अविषया स्त्री [ अन्निका ] एक विख्यात जैन मुनि की माता का नाम ; (ती ३६)। °उत्त पुं [ °पुत्र ] एक विख्यात जैन मुनि ; (ती ३६)। अण्णो स्त्री [ दे ] १ देवर की स्त्री ; २ पति की वहिन, ननंद; ़३ फ़ूफा, पिता की वहिन ; (दे १, ११)। अण्णु वि[अज्ञ] त्रजान, निर्वोध, मूर्ख; (षड्;गा अण्णुअ ∫ १८४ )। अण्णुण्ण वि [ अन्योन्य ] प्रस्पर, त्रापस में ; (गउड)। अण्णूण वि [ अन्यून ] परिपूर्ण ; ( उप पृ २२४ )। अण्णे एक [अनु + इ] त्रनुसरण करना । व्यक्षेद ; अपिणज्ञमाण ; ( अन्वीयमान ); ( विपा १, १ )। अण्णेस सक [ अनु + इष् ] १ खोजना, दूँ हना, तहकीकात , करना । २ चाहना, वांछना । ३ प्रार्थना करना । झण्णे-सइ; (पि १६३)। वक्त-अण्णेसंत, अण्णेस-अंत, अण्णेसमाण ; (महा; काल )। अण्णेसण न [अन्वेषण] खोज, तलाश, तहकीकात ; ़(ड़प ६ टी )। अण्णेसणा स्त्री [अन्वेषणा] १ स्रोज, तहकीकातः (प्राप) । २ प्रार्थना ; ( त्राचा )। ३ एहस्थ से दी, जाती भिन्ना का अहरा ; ( ठा ३, ४ )। अण्णेसि वि [ अन्वेषिन् ] खोज करने वाला ; ( श्राचा )ः। अण्णेसिय वि [ अन्वेषित ] जिसकी तहकीकात की गई हो वह, "अगलेसिया सन्वयो तुन्भे न कहिचि दिहा" ( महा )। अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण, " अण्णोण्णसम्णुवद्धं णिच्छ्यओ भणियविसयं तु '' (पंचा ६ ; स्वप्न ५२)। अएणोसिरिअ वि [दे] अतिकानत, उल्लंब्यित ; (दे 9, 38,).1. अण्ह सक [ भुज् ] १ खाना, भोजन करना । ः र पालन ् करना । ः ३ ग्रहण् करना । अवहर् ; (हे ४, १९७; षड् )। अग्हाइ ; ( श्रीप )। अग्हए ; ( कुमा )।

°अण्ह न [ अहन् ] दिवस, दिन " पुव्वावरर्गहकालसमयसि " (उवा)। अण्हरा ) पुं आश्रव कर्म-वन्य के कारण हिंसादि ; अण्हय 🕽 ( प्रवह १, १; ४ ; ग्रीप ) । °अण्हा स्त्री (तृष्णा ) तृषा, प्यांस ; (गा ६३)। अण्हेअअ वि दि । भ्रान्त, भूला हुआ ; ( दे १, २१)। अतिकेय वि अतिकेत ] १ श्रीचिन्तित, श्राकिस्मिक, " अतिक्रियमेव एरिसं वसणमहं पता " ( महा ) । र नहीं देखा हुआ, अपरिलक्तित ; ( वव ८)। ३ किनि. '' अतिक्फयं चेष.....विहरियो रायहत्थी '' ( महा )। अतङ त्रि [ अतर ] छोटा किनारां " त्रतहुववातों सो चेव मन्गो " (बृह १)। अतण्हाअ वि [अतृष्णाक ] तृष्णा-रहित, निःस्पृह; (अञ्च 1 (83 अतत्त न [ अतत्व ] त्रसंख, भूठ, गैरव्याजवी ; ( उप إ ( ⊃× ¢ अतत्थ वि अत्रस्त नहीं डरा हुआ ; निर्मीक ; ( कुमा )। 👔 अतत्थं वि 🛘 अतथ्य 🕽 ग्रसस्य, भूठा ; ( ग्राचा ) । अतर देखो अयर ; (पव १ ; कम्म ४ ; भवि )। अतव पुन [ अतपस् ] १ तपश्चर्या का अभाव ; ( उत २३)। रं वि. तप-रहित ; ( बृह ४ )। अतव पुं [ अस्तव ] ग्र-प्रशंसा, निन्दा ; ( कुमा )। अतसी देखो अयसी ; ( पण्ण १ )। अतह वि [ अतथ ] यसस्य, य्य-वास्तविक, भूठा ; ( स्य .१,१,२; श्राचा )। अतह वि [ अतथा ] उस माफिक नहीं, " जाम्रो चिय कायव्वे उच्छाहँति गरुयाण कितीश्रो । तात्रो चिय त्रतह-णिवेयणेण त्रलसेंति हिययाई '' (गउड )। अतार वि [अतार] तरने को अशक्यः (गाया १, ६; १४)। अतारिम वि [ अतारिम ] ऊपर देखो ; (सूत्र १, ३, २)। अतिउद्द ग्रक [ अति + त्रूट् ] १ ख्व स्टना ; स्ट जाना ; र सर्व वन्धन से मुक्त होना। अतिउद्ध ; (सुअ १, ં૧૬, ફ ) ા अतिउद्द सक [ अति + वृत् ] १ उल्लंबन करना । २ व्याप्त होना। °तिउदृइ ; (सूत्र १, ११, ६ टी )। अतिउद्द वि [ अतिवृत्त ] १ त्रातिकान्तः ; २ त्रानुगत, व्याप्त ; " जंसी गुहाए जलपेतिउद्दे अविजाणश्रो डज्मद

लुत्तपण्णो " ( सूत्र १, ४, १, १२ )।

अतित्य न [अतीर्थ ] १ तीर्थ (चतुर्विध संघ) का अभाव, तीर्थ की अनुत्यति ; २ वह काल, जिसमें तीर्थ की प्रवृत्ति न हुई हो या उसका अभाव रहा हो ; (परण १)। °सिद्ध वि [ °सिद्ध ] त्रतीर्थ काल में जो मुक्त हुत्रा हो वह " अतित्थसिद्धा य मरुदेवी " ( नव ५६ )। अतिहि देखो अइहि। अतीगाढ़ वि [अतिगाढ ] १ त्रित-निविड ; २ किवि. अत्यंत, वहुत " अतीगार्ड भीओ जक्खाहिवो " ( पउम 5, 993)1 अतुल वि [ अतुल ] य्रनुपम, ग्रसाधारण ; ( पण्ह १, १ )। अतुलिय वि [ अतुलित ] श्रसाधारण, श्रद्धितीय ; (भवि)। **अत्त** देखो **अप्प**≕त्रात्मन् ; ( सुंर ३, १७४ ; सम ५७ ;े गांदि )। °लाभ पुं [ °लाभ ] स्वरूप की प्राप्ति, उत्पत्ति; (काम २, २४)। अत्त वि [आर्त्त] पीडित, दुःखित, हैरान; (सुर ३,१४३; कुमां)। अत्त वि [ आत्त ] १ गृहीत, लिया हुआ ; (गाया १, १) । २ स्पीकृत, मंजुर किया हुआ ; ( ठा २,३ ) । ३ पुं. ज्ञानी मुनि ; (वृह १)। अत्त वि [ आप्त ] १ ज्ञानादि-गुण-संपन्न, गुणी ; २ राग-द्वेष वर्जित, वीतराग ; ३ प्रायश्वित्त-दाता गुरु, " नाणमादीणि अताणि, जेण अतो उ सो भवे। रागहोसपहीणो वा, जे व इहा तिसोहिए " (वव १०)। ४ मोत्त, मुक्तिः (सूग्र:१, १०)। १ एकान्त हितर्करः (भग १४, ६)। ६ प्राप्त, मिला हुआ ; (वव १०) " अतप्प-संपर्णलेस्से ?' (उत्त १२)। अत्त वि [ आत्र ] दुःख का नारा करने नाला, सुखं कां उत्पादक ; (भग १४, ६)। अत अ [अत्र ] यहां, इस स्थान में : (नाट)। °भवः वि [ भवत् ] पूज्य, माननीय ; ( अभि ६१ ; पि २६३)। अत्तद्व वि [ आत्मार्थ ] १ त्रात्मीय, स्वकीय ; (धर्म २)। ्र पुं स्वार्थ " इह ं कामनियत्तस्य अतहे नावरज्मद्र " (उत्त ८)। अत्तिद्विय वि [ आत्मार्थिक ] १ ब्रात्मीय ; २ जो ब्रापने लिए किया गया हो, " उवक्खडं भोयण माहणाणं अतिद्वियं ं सिद्धमहेगपक्खं " ( उन्न १२ )। अत्तण )देखो अप्प=ग्रात्मन् ; (मुच्छ २३६ )। अत्तणअ केरक वि [आत्मीय ] निजीय, स्वकीय ;

(नाट; पि ४०१)।

अत्तणअ ) ( शौ ) वि [ आतमीय ] स्वकीय, अपना, अत्तणक । निजका ; (पि २७७ ; नाट )। अत्तिणिक्तिय वि [ आत्मीय ] स्वकीय ; ( ठा ३, १ )। अत्तणीअ ( शौ ) ऊपर देखो; ( स्वप्न २७ )। अत्तमाण देखो आवत्त=ग्रा+वृत्। अत्तय पुं [ आत्मज ] पुन, लड़का। °या स्त्री [°जा] पुत्री, लड़की ; ( विपा १, १ )। अत्तञ्ज वि [ अत्तञ्य ] खाने लायक, भव्य ; ( नाट )। 🎶 अत्तास्त्री [दे] १ माता, माँ ; (दे १, ४१ ; चारु ७० )। ्र सास् ; ( दे १, ४१; गा ६६,७; हेका ३० )। ४ सखी ; (दे १, ४१)। °अत्ता देखो जत्ताः; ( प्रति ८२ )। अत्ताण देखो अत्त=त्रात्मन्: ( पि ४०१ ) अत्ताण वि [ अत्राण ] १ शरण-रहित, रत्तक-वर्ज़ित; ( पण्ह , १,१)। २ पुं कन्धे पर लही रख कर चलने वाला मुसाफिर; ३ फटे-दुटे कपड़े पहन कर मुसाफिरी करने वाला याली; ु(बृह १)। अत्ति पुं [ अत्रि ] इस नाम का एक ऋषि; ( गउड )। अत्ति स्त्री [ अर्त्ति ] पीड़ा, दुःख; ( कुमा ; सुपा ૧८४ )। °हर वि [ °हर ] पीड़ा-नाशक, दुःख का नाश करने वाला; ( अभि १०३)। 🔻 अत्तिहरी स्त्री [दे ] दूती, समाचार पहुँचाने वाली स्त्री; `: ( षड् ,) । अत्तीकर सक [ आत्मी 🕂 कृ ] अपने आधीन करना, वश करना। अतीकरेइ; वक् अत्तीकरंत; (निचू ४)। ... अत्तीकरण न [आटमीकरण ] श्रंपने वश करनाः .( तीच्. ४.) । अत्तुक्करिस ) पुं [आत्मोत्कर्ष ] अभिमान, गर्व, अत्तुक्कोस ज्ञानिका अतुक्करिसो वज्जेयव्वो जङ्गणेणं " ( सूत्र १,१३; सम ७१ )। अत्तुक्कोसिय वि [ आत्मोत्कर्षिक ] गर्विष्ठ, ग्रिभ-मानी; ( औप )। अत्तेय पुं [आत्रेय] १ अति ऋषि का पुतः (पि १०; ८३)। ्र, एक जैनः मुनिः; ( विसे २७६६ )। अत्तो य [ अतस् ] १ इससे, इस हेतु से; ( गडड )। २ यहां से; (प्रामा ) ।ः अत्थ देखो अह=म्रर्थ; ( कुमा; उप ७२८ ; ८८४ टी; जी १; प्रासु ६५; गउड) "अरोइअत्ये किहए विलावो" (गोय ७)

"ग्रत्थसद्दो फलत्थोय" (विसे १०३६; १२४३)। °जोणि स्त्री [ °योनि ] धनोपार्जन का उपाय, साम-दाम दगड-रूप ग्रर्थ-नीति; (ठा ३,३)। °णय पुं [ °नय ] शब्द को छोड़ त्रर्थ को ही मुख्य वस्तु मानने वाला पत्त ; ( अणु )। °सत्थ न [ शास्त्र ] अर्थ-शास्त्र, संपत्ति-शास्त्र; .' ( गाया १, १ )। °वइ पुं [ °पंति ] १ धनी; २ कुबेर ; (वन ७)। <mark>°वाय</mark> पुं [<mark>°वाद</mark>] १ गुण-वर्णन ; २ दोष-निरूपण; ३ गुण-वाचक शब्द ; ४ दोष-वाचक शब्द; (विसे)। °वि वि विवित्] प्रर्थ का जानकार; (पिंड १ भा )। °सिद्ध वि [°सिद्ध ] १ प्रभूत धन वाला; (जं ७)। २ पुं ऐरवत चेत् के एक भावी जिन-क्षेत्र; (तित्थ )। "ालिय न ["ालीक ] धन के लिए असत्य वोलना; (पगह १,२)। **ालोयण** न [°ाळोचन] पदार्थ का सामान्य ज्ञान (ब्राचू १)। °ाळोयण न [ °ाळोकन ] पदार्थ का निरीचाण, ''अत्थालोयण-तरला, इयरकईंगां भमंति बुद्धीय्रो । अत्थ<del>चे य निरारम्भमें</del>ति हिययं कड्रन्दाणं ॥ <sup>२०</sup> (गडड ) । अत्थ पुं [ अस्त ] १ जहां सूर्य ब्रस्त होता है वह पर्वत; 🗸 (से १०,१०)। २ मेरु पर्वतः, (सम ६४)।३ वि. ब्रावि-चमानः ( णाया १,१३ )। ° गिरि पुं [ ° गिरि ] अस्ताचलः ( सुर ३, २७७ः पडम १६,४४ )। °सेल पु [ °शैल ] अस्तांचल ; ( सुर ३, २२६ )। °ाचल पुं [ °ाचळ े] अस्त-गिरि ; ( कप्पू )। अत्थ न [ अस्त्र ] हथियार, ब्रायुधः; ( पउम ८,४०; से १४ £9)1 अत्थ सक [ अर्थय् ] मांगना, याचना करना, प्रार्थना करना, विज्ञप्ति करना। अत्थयए; (निचू ४)। अत्थ अक [ स्था ] वैठना । अत्थरः ( त्रारा ७१ ) । अत्थ ) देखो अत्त=अतः ( कप्पः, पि २६३; ३६१ )। **अत्थंडिल वि [ अस्पण्डिल ]** साधुर्यों के रहने के लिए त्रयोग्य स्थान, चुद्र जन्तुओं से न्याप्त स्थान; ( ग्रोघ १३ )। अत्थंत वकु [ अस्तं यत् ] ग्रस्त होता हुग्रा; ( वज्जा रे २२ )∕। अ्त्थक्क न [दे] १ अकारड, अकस्मात् , वे-समयः ( उप ३३०; से ११,२४; श्रा ३०; भवि )। ग्रत्थक्कगन्जिउन्भंत-हित्थहित्रत्रा पहित्रजात्रा" ( गा ३८६ ) । २ व. त्राखित्र;

(वज्जा ६)। ३ किवि अनवरत, हमेशां; ( गउड )।

अत्थाय वि [ दे ] १ मध्य-वर्ती, वीच का "समए प्रत्याचे वा ओइएऐसुं घर्ष पष्टं '' ( ब्रोघ ३४ )। र ब्रगाध, गंभीर; ३ न लम्बाई, ब्रायाम; ४ स्थान, जगह; ( दे , 9, £8, ) 1. ; अत्थण न [ अर्थन ] प्रार्थना, याचनाः ( उप ७२८ टी ) । अत्थित्थि वि . अर्थार्थिन् ] धनं की इच्छा वाला; ( उप . १३६ टी )त अत्थम अक [ अस्तम् + इ ] अस्त होना, अदृश्य होना। अत्थमरः (पि ५५८)। वक्-अत्थमंतः (पउम ८२, १६ )। . अत्थम न [ अस्तमयन ] ग्रस्त हाना, त्रदृश्य होना; ( त्रोघ ४०७; से ८, ८४; गा २८४ )। अत्थमिय वि [अस्तमित] १ ब्रस्त हुब्रा, डुव गया, ब्रदृश्य ्र हुआ; (ब्रोघ ४०७; महा; सुपा १४४)। २ होन. हानि-प्राप्तः; ( ठा ४,३ )। . . अत्थयारिआ स्त्री [दे] सखी, वयस्या; (दे १, १६)। अत्थर सक [ आ + स्तृ ] विद्याना, शय्या करना, पसारना । . ग्रत्थरइ; ( .उव ) । संकृ—अत्थरिऊण; ( महा ) । अत्थरण न [ आस्तरण ] १ विछौना, शय्या; (से १४, . ५० )। २ विछाना, शय्या करना; (विसे २३२२)। अत्थरय वि [ आस्तरक ] १ त्राञ्छादन करने वाला; २ पुं, विछौने के ऊपर का वस्त्र; ( भग ११, ( राय )। ११;कप्प)। अत्थरय वि [ अस्तरजस्क ] निर्मल, शुद्धः ( भग ११, 99)1 अत्थवण देखो अत्थमण ; ( भवि )। अत्था देखो अहा=ग्रास्था। अत्था ) सक [ अस्ताय् ] अस्त होना, इव जाना, अद-अत्थाअ ∫ स्य होना। ब्रत्थाइ, ब्रत्थाए; (पउम ्परे, ३५)। अत्थाअतिः (से ७,२३)। वक्र-्अत्था-्अंत; ( से ७, ६६ ) । ं अत्थाअ वि [ अस्तमित ] अस्त हुया, इवा हुआ "ताव-चिय दिवसयरो ऋत्थात्रो विगयिकरणसं घात्रो'' ( पउम १०, ६६; से ६,४२ )। अत्थाइया स्त्री [दे ] गोष्ठी-मगडपः (स ३६ ) भ अत्थाण न [आस्थान] सभा, सभा-स्थान; ( सुर. १, ८० )। अत्थाणिय वि [ अस्थानिन ] गैर-स्थान में लगा

"ब्रत्थाणियन्यणहिं" ( भविः)।

अत्थाणी स्त्री [ आस्थानी ] सभा-स्थान; ( कुमा )। अत्थाम वि [अस्थामन्] वल-रहित, निर्वल; (गाया 9,9)1 अत्थार पुं [दे] सहायता, साहाय्यः (दे १,६; पाम )। अत्थारिय पुं [ दे ] नौकर, कर्म चारी; ( वव ६ )। अत्थावगाह देखो अत्थुगाह; ( पर्ण ४ )। अत्थावत्ति स्त्री [ अर्थापत्ति ] त्रनुक्त त्रर्थ को त्रयटकल से सममना, एक प्रकार का अनुमान-ज्ञान, जैसं 'देवदत पुष्ट है और दिन में नहीं खाता है' इस वाक्य से 'देवदत्ते रात में खाता है' ऐसा अनुक्त अर्थ का ज्ञान; ( उप ९६८ )। अत्थाह वि [ अस्ताघ ] १ त्रयाह, थाह-रहिते, गंभीर : (खाया १, १४)। २ नासिका के ऊपर का भाग भी जिसमें इव सके इतना गहरा जलाश्य; ( वृह ४ )। ३ पुं अतीत चौवीसी में भारत में समुत्पन इस नाम के एक तीर्थकर-देव ; ( पव ६ )। अत्थाह वि [ दे ] देखो अत्थग्ध ; ( दे १,५४ ; भवि )। 🗸 अत्थि वि [ अर्थिन् ] १ याचक, माँगने वाला ; ( सुर १०, १००)। २ धनी, धन वाला : (पंचा)। स्वामी : (विसे )। ४ गरजू, चाहने वाला, " धणुत्रो धणितथयाणं, कामतथीणं च सञ्चकामकरो । सन्गापवंग्गसँगमहेऊ जिणदेसिय्रो धम्मो ॥ '' ( महां )। अतिथ न [ अस्थि ] हाड, हड्डी ; ( महा )। अत्थि च [ अस्ति ] १ सत्वं-सूचक चर्वय, हैं, " अत्थे-गइया मुंडा भविता त्रगारात्रो त्रणगारियं पव्तइया " (ग्रौप); " अत्थि गां भते ! विमाणाइँ " ( जीव ३ ) । द प्रदेश, अवयव "चतारि अत्थिकाया" (ठाँ४,४)। °अवेन्त्रव्व वि विभवेक्तव्य सहमङ्गी का 'पांचवा भङ्ग, स्वकीय द्रव्य ब्रादि की अपेद्धा से विद्यमान और एक ही साथ कहने को अशक्य पदार्थ, " सन्भावे ब्राइहो देसो देसो ब्र उभयहा जस्स । तं ग्रत्थिग्रवतन्त्रं च होइ दविग्रं विग्रप्पवसा" (सम्म ३८)। °काय पुं [ °काय ] प्रदेशों का अवयवों का समूह ; (सम १०)। °णत्थ्वत्तव्य वि [ °नास्त्यंवकत्त्व्य ] सप्तमङ्गी का सातवाँ भङ्ग, स्वकीय द्रव्यादि की अपेचा से विद्यमान, परकीय द्रव्यादि की भपेता से अविद्यमान और एक ही समय में दोनों धंमी से कहने को अशक्य पदार्थ, " सञ्भावासञ्भावे, देसो देसो अ उभयहा जस्स । तं ग्रंतियगात्यवताञ्चयं च दविग्रं विग्रंप्यवसा" (सम्म ४०)।

°त्त न [°त्व ] सत्व, विद्यमानता, हयाती ; (सुर २, १४२)। °ता स्त्री [ °ता ] सत्व, हयाती; ( उप पृः ३७४)। °त्तिनय पुं [ °इतिनय ] द्रव्यार्थिक नय ; (विसे ५३७)। °नित्थि वि (°नास्ति) सप्तभङ्गो का तीसरा भङ्ग – प्रकार, स्वद्रव्यादि की अपेन्ना से विश्वमान श्रौर परकीय द्रव्यादि की अपेन्ता से अविद्यमान वस्तु, " ग्रह देसो सञ्भावे देसोसञ्भावपज्जवे निग्रग्रो । तं दविश्रमत्थिनत्थि श्र, **ग्राएसविसेसिग्रं** जम्हा " (सम्म ३७)। °नित्थिष्पवाय न ि°नास्तिप्रवःद ] वारहवेँ जैन श्रङ्ग-। यन्थ का एक भाग, चौथा पूर्व ; ( सम २६ )। अत्थिकक न [ आस्तिक्य ] ब्रास्तिकता, ब्रात्मा-परलोक द्यादि पर विश्वास ; (श्रा ६ ; पुष्क ११० )। अत्थिय देखो अत्थि=ग्रर्थिन् ; ( महा; ग्रौप ) । अतिथय वि [ अर्थिक ] धनी, धनवान ; ( हे २, १४ ६ ) अत्थिय न [ अस्थिक ] १ हड्डी, हाड । २ पुं. वृत्त-विशेष; ३ न. वहु वीज वाला फल-विशेष; (परण १)। अत्थिय वि [आस्तिक] ब्रात्मा, परलोक ब्रांदि की हयाती पर श्रद्धा रखने वाला: (धर्म २)। अत्थिर देखो अथिर; ( पंचा १२ )। अत्थीकर सक अर्थी + क । प्रार्थना करना, याचना करना। ब्रत्थीकरेइ; (निचू ४)। वक्त-अत्थीकरंतः (निचू ४)। अत्थीकरण न [ अर्थीकरण ] प्रार्थना, याचना; ( नि-चू४)। अत्थु सक [ आ + स्तृ ] विछाना, शय्या करना । कर्म-ग्रत्थुव्वइ; कवकृ — अत्थुव्वंत; (विसे २३२१)। अत्थुअ वि [ आस्तृत ] विछाया हुत्रा; ( पात्र; विसे **२३२१**')'i अत्थुग्गह पुं [अर्थावग्रह ] इन्द्रियाँ और मन द्वारा होने वाला ज्ञान-विशेष, निर्विकल्पक ज्ञान; (सम ११; ठा २, १)। अत्थुग्गहण न [ अर्थाचत्रहण ] फल का निश्चयः ( भग 94, 99)1 √अंत्थुड वि [ दे ] लघु, छोटा; ( दे १, ६ )। अर्त्थुरण न [ दे आस्तरण ] विछीना; ( स ६७ ) । ' अत्थुरिय वि [दै. आस्तृत] विछाया हुत्रा; (स २३६; दे १, ११३)। अत्युवड न [दे] भल्लातक, भिलावाँ यून का फल; ें (दे १, २३ )।

अत्थेक्क वि [दे] श्राकस्मिक, श्रचिन्तितः, (से १२,४७)। अत्थोग्गह देखो अत्थुग्गह; (सम ११)। अत्थोग्गहण देखो अत्थुग्गहण; (भग ११, ११)। अत्योडिय वि [ दे ] त्राकृष्ट, खींचा हुत्रा; ( महा )। अत्थोभय वि [अस्तोभक ] 'उत' ' वै ' ब्रादि निरर्थक सब्दो के प्रयोग से अद्भित ( सत ) ; ( वृह १ )। अत्थोवग्गह देखो अत्थुग्गह; (पण १४)। अथक्क न [दे] १ अकाराड, अनवसर, अकस्मात ; (षड्)। २ वि. पसरने वाला, फैलने वाला; ( कुमा ) । अथव्यण पुं [ अथर्वण ] चौथा वेद-शास्त्रः ( कप्प ; णाया १, १)। अथिर वि [ अस्थिर ] १ चंचल, चपल; (कुमा )। २ अनित्य, विनश्वरः (कुमा) । ३ अदृढ, शिथिलः (अभि) ४ निर्वल; (वव २)। ४ मजबूती से महीं बैठा हुआ, नहीं जमा हुआ ( अभ्यास ), ''अधिरस्स पुव्वगहियस्स, वत्तणा जं इह थिरीकरणं " (पंचा १२)। "णाम न [ °नामन् ] नाम-कर्म का एक भेदः ( सम ६७ )। अद् ःसक [ अद् ] खाना, भोजन करना । (षड्)। अद्ंसण देखो अद्दंसणः (पंचभा )। अदंसण पुं [दे] चोर, डाकू; (दे १, २६; षड् )। अद्ंसिया स्त्री [ अद्ंशिका ] एक प्रकार की मिष्ट चीज; (पराण १७)। अद्क्खु वि [अद्गृष्ट ] १ नहीं देखा हुआ; २ असर्वज्ञ; (स्त्रा १, २,३ )। अद्बख् वि [ अद्ध ] अनिपुण, अकुराल; (सूत्र १, २, ३)। अद्वस्यु वि [ अपश्य ] १ नहीं देखने वाला, अन्धा ; २ असर्वज्ञ ; "अद्देखन ! दक्खनाहियं सद्देख अदक्खदंसणा" (सूत्र १, २, ३)। अद्ण न [ अद्न ] भोजन ; ( वृह १ )। अदत्त वि [ अदत्त ] नही दिया हुआ ; ( पणह १,३ )। °हार वि [ °हार ] चोर ; ( आचा )। °हारि वि [ °हारिन् ] चोर ; (सूत्र १, ४, १)। ° । वाण न [ "दान ] चोरी; (सम १०)। "दाणवेरमण न [ भदानविरमण ] चोरी से निवृत्ति, तृतीय वत ; (पण्ह २, ३ )। अद्भाव [ अद्भ्र ] ग्रनल्प, वहुत ; (जं ३ )। अदय वि [ अद्य ] निर्दय, निष्ठुर ; ( निचू २ )।

अदिइ देखो अइइ ; ( ठा २, ३ )। अदिण्ण देखो अदत्त ; ( ठा १ )। अदित्त वि [ अदूस ] १ दर्प-रहित, नत्र ; ( वृह १ )। २ त्र्राहिंसक ; ( त्र्रोघ ३०२ )। अदिन देखो अद्ता ; (सम १०)। अदिस्स देखो अदिस्स ; (सम ६०; सुपा १५३)। अदिहि स्त्री [ अधृति ] त्रधोराई, घोरज का त्रभाव ; (पाद्य)। अदीण वि [ अदीत ] दीनता-रहित । °सत्तु पुं [°शत्रु ] हस्तिनापुर का एक राजा ; ( णाया १, ८ )। अदु य [दे] यानन्तर्य-स्वक यव्यय, यन् / (याचा)। ्र इस सं ; ( सूत्र १, २,२ )। अदुत्तरं त्र [दे] त्रानन्तर्य-सूचक अव्यय, अव, वाद; \_( गाया १, १ )। अदुय न [ अद्भृत ] ब्र-शीव्र, धीरे २; ( भग ७, ६ )। °वंधण न [ "वन्धन ] दीर्य काल के लिए बन्धन ; (सूत्र २, २)। अदुव े अ [ दे ] या, अथवा, और ; "हिंस्न, पाणभू-अदुवा र् याइं, तसे अदुव थावरे " ( दस ४, ४ ; आचा)। अदोिल } वि [ अदोिलन ] स्थिर, निश्चल ; (कुमा)। अदोिलर अद् वि [ आद्रे ] १ गिला, भींजा हुत्रा, त्रकठिन ; (कुमा)। २ पुं इस नाम का एक राजा; ३ एक प्रसिद्ध राज-कुमार श्रीर पीके सं जैन मुनि ; ४ वि आर्द्र राजा के वंशज ; ६ नगर-विरोप : ( स्थ २, ६ )। °कुमार पुं [ °कुमार ] एक राज-कुमार श्रीर वाद में जैन मुनि '' श्रद्दुमार। द्ढ्य्यहारो य्र " (पडि )। "मुत्था स्त्री [ "मुस्ता ] कन्द-विशेष, नागर मोथा ; ( श्रा २० )। °ामलग न [ ामलक ] १ हरा त्रामला ; २ पीलु-चृत्त की कली ; (धर्म २)। ३ शणवृत्त की कली ; (पव ४)। °ारिष्ठ पुं [°ारिष्ट] कमल कौत्रा ( त्रावम )। अद्द पुं [ अब्द ] १ मेघ, वर्षा, वारिस ; ( हे २, ७६ )। २ वर्ष, संवत्सर, संवत् ; ( सुर १३, ७० )। अद् पुं [ अद् ] ब्राकांश ; ( भग २०, २ )। अद्द सक [ अर्ट् ] मारना, पीटना ; ( वव १० )। अह्इअ न [ अह त ] १ भेद का ग्रभाव ; र वि. भेद-रहित ् ब्रह्म वगैरः ( नाट )। अह्इज्ज वि [ आर्द्धीय ] १ आर्द्धिमार-संबन्धी ; २ इस

नाम का 'सुतकृताङ्ग 'सूत का एक अध्ययन; (सूत्र २, ६)। अदुद्ंसण न [ अदर्शन ] १ दर्शन का निपेध, नहीं देखना ; (सुर ७, २४८)। २ वि. परोत्त, जिसका दर्शन न हो " एक्कपएचिय हाहिति मज्म अद्वसणा इण्हि " ( सुपा ६१७)। ३ नहीं देखने वाला, अन्धा ; ४ 'थीणदी ' निद्रा वाला ; (गच्छ १ ; पव १०७)। भूस, ीह्रय वि [ °भूत ] जो ब्रदृश्य हुब्रा हो; ( सुर १०, ४६; महा )। अहण ) वि [ दे ] ब्राकुत्त, व्याकुत्त; ( दे १, १४; वृह अद्वरण ∫ १; निचू १० )। अह्व वि [ आद्भव ] गाला हुआ ; ( आव ६ )। अह्०च न [ अट्रव्य ] त्रवस्तु, वस्तु का त्रभाव ; (पंचा ३)। अद्ह सक [ आ+द्रह् ] उवालना, पानी-तैल वगैरः की ्ख्त गरम करना। अहरेड, अहरेमि; संक्र—अहरे<mark>ता</mark>; ( उवा )। अह्हिय वि [ आहित ] रखा हुन्ना, स्यापित ; ( विपा ٩, ٤, ) ا अद्दास्त्री [आर्द्रा] १ नज्ञन-विशेष हं (सम २)। २ छन्द-बिरोब ६ (पिंग)। अहाअ पुं [ दे ] १ ब्रादर्श, दर्पण ; ( दे १, १४ ; पण्ण 🖯 १५ ; निचू १३ )। °पस्तिण पुं [ °प्रक्ष ] विद्या-विशेष, जिससे दर्पण में देवता का आगमन हाता है ; ( ठा १० )। °विज्ञा स्त्रो [ °विद्या ] चिकित्सा का, एक प्रकार, जिससे . विमार को दर्पण में प्रतिविम्त्रित करानेसे वह नीराग होता है ; ( वव ধ )। अहाइअ वि [ दे ] ब्रादर्श वाला, ब्रादर्श से पवितः (वृह १) अद्दाग [दे ] देखो अद्दाअ ; (सम १२३ )। अहि पुं िअदि ] पहाड़, पर्वत ; ( गडड )। अद्दि. पुंन [ दे ] गाडी का चाकहा ; " सगडिंद्संठियात्र्ये। महा-दिसाझा हवति चतारि " ( विसे २७०० )।, अदिह वि अदूष्ट ] १ नहीं देखा हुमा ; ( सुर १, १७२ )। ् २ दर्शन का त्रविषय ; ( सम्म ६६ )। अहिय वि [ आदि त ] ब्रार्ट किया हुत्रा, भीजाया हुत्रा ; (.विक २३)। ; ; ; ; अद्दिय वि [ अर्दित ] पीटा हुआ, पीडित ; ( वव १० )। अहिस्स वि [ अहुर्य ] देखने को अयोग्य या अराक्य ; ्(सुर ६, १२० ; सुपा ८१ ; श्रा २७ )। अद्दिस्स्तृत । वक् [अद्वरयमान ] नहीं दिखाता हुत्रा; अद्दिस्समाण ( सुपा १४४; ४४७ )।

अद्दीण वि [ अद्दीण ] चोभ को अप्राप्त, अचुन्ध, निर्भीक ; (पण्ह २, १)। अद्दीण देखी अदीण ; ( ग्रांघ ४३७ )। अदुर्दुमाअ वि [ दे ] पूर्ण, भरा हुत्रा; ( षड् ) । अद्देस वि [ अदूर्य ] देखने का अशक्यः (स १७० )। अद्देसीकारिणी स्वी [ अद्रश्यीकारिणी ] अदृश्य वनाने वाली विद्या; (सुपा ४५४)। अद्देस्सीकरण वि [अदृश्योकरण ] १ अदृश्य करना, २ अदृश्य करने वाली विद्या " किंपुण विज्जासिज्मा अद् स्सी-करग्रसंगद्यो वावि '' (सुपा ४११)।. अद्दोहि वि [ अद्दोहिन् ] द्रोह-रहित, द्वेष-वर्जित; ( धर्म ₹)1 अद्ध पुंन [अर्थ] १ त्राघा; (कुमा ) । २ खरड, अंश; (पि ४०२)। °करिस पुं [ °कर्ष ] परिमाण-विशेष, पल का ब्राटवाँ भाग; (ब्रग्रु)। ेकुडव, ेकुळव पुं [ °कुडव, °कुलव ] एक प्रकार का धान्य का परिमाण; (राय)।°क्लेन्त न [°क्षेत्र] एक ब्रहोरात्र में चन्द्र के साथ योग प्राप्त करने वाला नज्ञतः ( चंद १० )। °खहा स्त्री [ 'खल्वा ] एक प्रकार का जूता; (वृह ३)। °घडय पुं [ °घटक ] ग्राधा परिमाण वाला घडा, छोटा घडा; ( उवा ) । °चंद् पुं [ °चन्द्र ] १ ग्राधा चन्द्र; (गा ४७१),। २ गल-हस्त, गला पकड़ कर वाहर करना; ( उप ७२८ टी )। ३ न एक हथियार; ( उप पृ ३६४)। ४ अर्घ चन्द्र के आकार वाला सोपानः ( णाया १, १)। १ एक जात का वाण " एसा तुह तिक्लेणं सीसं छिंदामि अद्भवंदेण '' (,सुर ८, ३७)। ्चक्रवाल न [ °चक्रवाल ] गति-विशेषः ( ठा ७ )। °चिकि पुं [ °चिकिन् ] चुकवती राजा से अर्थ विभूति वाला राजा, वासुदेव; (कम्म १, १२)। °च्छह, °छह वि [ °पष्ठ ] साढ़े पांच; (पि ४५०; सम १००)। **ेंहुम** वि [ **ैाप्टम्** ] साढ़े सातः ( ठा ६ )। **ेणाराय** न [ °नाराच ] चौथा सहनन, शरीर के हाड़ों की रचना-विशेष; (जीव १)। °णारीसर पुं [ °नारीश्वर ] शिव, महादेवः (कप्पू )। °तइय वि [ °तृतीय ] ढ़ाई; ( पडम ४८, ३४ ) । °तेरस वि [ °त्रयोदश ] साढ़े वारह; (भग)। 'तैवन्न वि [ 'त्रिपञ्चाशा] साढ़े वावन्न ; (सम १३४)। दि वि [ ीर्घ ] चौथा भाग, पौद्रा; (वृह ३)। °नवम वि [ °नवम ] साढ़े

ब्राठ; (पि ४५०) । °नाराय देखो °णाराय; (कम्म १, ३८)। °पंचम वि [ °पञ्चम ] साहे चार; (सम १०२)। °पछिअंक वि [ °पर्यङ्का] त्रासन-विशेष; ( ठा ४, १ ) । °पहर पु [ °प्रहर ] ज्यौतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोगः (गण १८)। "वन्य-र पुं [ व्यर्बर ] देश-विशेषः ( पडम २७, ४ )। °मागहा, °ही स्त्री [ °मागश्री ] जैन प्राचीन साहित्य की प्राकृत भाषा, जिस में मागधी भाषा के भी कोई २ नियम का अनुसरण किया गया है " पोराणमद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्त''' (हे ४, २८७; पि १६; सम ६०; पउम २, ३४] °मास पुं [ °मास ] पन्न; पन्नरह दिन; ( दं १०)। भासिय वि [ भासिक ] पानिक,पन-संबन्धी; ( महा )। °यंद देखो °चंद; ( उप ७२८ टी )। °रिज्जिय वि [°राज्यिक] राज्य का आधा हिस्सेदार, अर्घ राज्य का मालिक; ( विपा १,६)। °रत्त पुं िरात्र ] मध्य रात्रि का समय; निशीथ ; ( गा २३१ )। वेयाली स्री [ °वेताळी ] विद्या-विशेष ; ( सुत्र २, २ )। °संकासिया स्री [ °सांकाश्यिका ] एक राज-कन्या का नाम ; ( अाव ४ )। °सम न [ °सम ] एक वृत्त, छन्द-विशेष ; ( ठा ७)। °हार पुं [ °हार ] १ नवसरा हार ; (राय; श्रीप )। २ इस नाम का एक द्वीप ; ३ समुद्र-विशेष ; ( जीव ३ )। °हारभद्द पुं [ °हारभद्र ] अर्थहार-द्वीप का अधिष्ठाता देव ; ( जीव ३ )। °हारमहाभद्द पुं [ हारमहाभद्र ] पूर्वोक्त ही अर्थ ; ( जीव ३ )। "हारमहावर पुं [ "हारम-हाचर ] अर्थहार समुद्र का एक अधिष्ठायक देव ; (जीव ३')। °हारवर पुं [°हारवर ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष :; ३ उनका अधिष्ठायक देव ; ( जीव ३ )। °हारचरभद् पुं [ °हारचरभद्र ] श्रर्थहारवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव ; (जीव ३)। °हारवसाहावर पुं िश्हारवरमहावर ] अर्थहारवर समुद्र का एक अधिष्ठाता देव ; (जीव ३)। °हारोभास पुं [ °हारावभास ] ९ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष ; ( जीव ३ )। °हारो-भासंभद्द पुं [ °हाराचभासभद्रः] अर्थहारावभास-नामक द्वीप का एक श्रिधिष्ठाता देव ; ( जीव ३ )। हारोभास-महाभद्द पुं [ °हारावभासमहाभद्द ], पूर्वोक्त ही अर्थ; (जीव ३)। °हारोभासमहावर पुं [ °हारावभास-महावर ] अर्थहारावमास-नामक समुद्र का एक अधिष्ठाताः देव ; (जीव ३)। ेहारोभासवर पुं [ ेहाराव-

भासवर देखो पूर्वोक्त यर्थ; (जीव ३)। "ाढ्य पु ि "दिक ] एक प्रकार का परिमाण, ब्राइक का ब्राधा भाग; ं (ठा ३, १)। अद्ध पुं [ अध्वन् ] मार्ग, रास्ता ; ( महा; ब्राचा ) । 🖰 े अद्भंत र्यु [ दे ] १ पर्यन्त, ब्रन्त भाग ; ( दे १, १८); से ६, ३२; पात्र ) " भरिज्जंतसिद्धपहद्धं तो ( निक १०१ )। २ पुंच कतिप्रयः, कइएक ; (से १३, ३२ )। 🔧 🐃 अद्भवाष्ट्रा न [ दे ] १ प्रतीचा करना ; राह देखना ; ( दे १, ५४)। ,२ परीचा करना ; (दे १, ३४)। अद्धिक्खा न [दे] १ संज्ञा करना ; इसारा करना, संकेत कर्रना ; ( दे १, ३४ ो) । १००० १ वर्षा अद्धक्किञ व अर्घाक्षिक विकृत ग्रांख वाला ; (महानि ३)। अद्धर्जधा ) स्त्री [दे. अर्धजङ्गा ] एक प्रकारका ज्ता, मोचक-अद्ध जंघी नामक जुता, जिसे गुजराती में 'मोजड़ी ' कहते हैं ; (दे १, ३३ ; ३, ४ ; ६, १३६ ) । 🙏 🔧 अद्भद्धा स्त्री/[दे अद्धाद्धा ] दिन अथवा रात्रि का एक 📶 भाग ; ( सतः ६: टी :) । 🐇 अद्धर पुं [ अध्वर ] यज्ञ, याग ; ( पात्र ) । अद्धविआर न [दे] १ मण्डन, भूषा, "मा कुण ब्रद्धविश्रारं" (दे १, ४३)। र मंडल, छोटा मंडल ; (दे १, ४३)। अद्धा स्त्री दि. अद्धा न काल, समय, वेख्तः (ठा २,१); नव ४२)। र संकेत; (भग ५१, ११)। ३ लिख, शक्ति-विरोप; (विसे )। ४ अ. तत्वतः, वस्तुतः, १ साद्यात् प्रत्यन् ; ( पिंग ) । '६ दिवस ; ७ राति ; (- सत ६ टी ) 1 °काल पुं (°काल) सुर्य त्रादि की किया (परि-भ्रमणः) से व्यक्त 'होने वाला 'समय ' स्रिकिरियाविसिद्धो गोदोहाइकिरियासु निरवेक्खो। अद्भाकालो अगण्यई " ( विसे )। 'छेय पुं ['छेद] समय का एक छोटा परिमाण, दो ब्रावलिका परिमित काल ; (पंच )। "पञ्चवखाण न [ °प्रत्याख्यान ] अमुक समय के लिए कोई प्रत या नियम करना ; ( ब्राचू ६ ) । / °मीसय न [ °मिश्रक ] एक प्रकार की सत्य-मुवां भाषा ; (:ठा १०) । मीसिया स्री [ °मिश्रिता ] देखों पूर्वोक्त अर्थ ; ( परण ११ )'। °समय पुं [ °समय ] सर्व-सूच्म काल ; ( पण्ण ४ )। ' अदुधाण पुं अध्वन् ] मार्ग, रास्ताः (णाया १, १४; सुर ३, ३२७ ) °सीसय न [°शीर्षकः] मार्ग का अन्त; अटवी आदि का अन्त भाग; (वव ४; वृह. ३ ) ।ः ऽः

अद्धाणिय वि [ आध्विक ] पथिक, मुसाफिर; ( वह ४ ) अद्धासिय वि [ अध्यासित ] अधिष्ठित, आश्रित : ( सुर ७, २१४; उप २६४ टी 🕽 २ त्राह्दः (स ६३०)। अद्धि देखो इडिंढ ; " धगणा वहिरधरत्रा, ते चित्र जीत्रति माणुसे लोए । या सुणंति खलवत्रयां, खलाया अद्धिं (गा ७०४)। अद्धिद् सी [अधृति ] धीरज का ग्रभाव, ग्रधीरज; ( पडमे ११≒, ३६ )। अदुधुइंअ वि [अर्थोदित] थोड़ा कहा हुत्रा; ( पि १४८)। अद्भुग्घाड वि [ अधीद्घाट ] श्राधा खलां " श्रद्धोग्घाडा थराया" ( पडम ३८, १०७ )। अद्धुट वि [ अर्धचतुर्थ ] साढ़े तीन; ( सम १०१; विसे 1 ( \$33 अद्धुत्त वि [ अधीक्त ] थोड़ा कहा हुआ; (वर्व १०)। अद्भुव वि [ अध्रुव ] १ चंचल, ग्रेस्थिर, विनश्वर ; (सं३३६; पंचा १६; पडम २६, ३०)। यतः ( आचा )। अद्धेअद्ध वि [ अर्थार्थ ] १ द्विमा-भूत, दो इकड़े खिंग्डित। २ किवि आधा आधा जसे हो, " ग्रदेग्रद्धपुडिग्रा, ग्रद्धेग्रद्धकडउवेलग्रसिलावेढा । पवश्रभुत्राहश्रविसदाः, ब्रद्धेश्रद्धसिंहरा पडंति महिहरा ॥ " से है, इह )। अद्धोरु } देखो अड्ढोरुग, ( दे ३, ४४; ब्रोप ६७६ )। अद्धोविमय वि [अद्धौपम्य, अद्धौपमिक] काल का वह परिमाण जो उपमा से संमक्ताया जा सके, पल्योपम आदि उपमा-कालः (ठा २,४: ८)। अध अ अर्थस् निनेः ( ब्रांचाः, पि १६० ) ( अध (शौ) ब्र [अथ] ब्रव, वाद; (कप्)। अधर ( सौ ) [ अथिकम् ] १ हाँ; २ और क्या; ३ जरूर, अवस्यः ( कप्पू ।) । अधं त्र [अधस् ] नीचे ; (पि ३४४)। अधद्वं वि [ अधृष्टं ] अ-धीठः ( इमा )। अधण वि अधन निर्धन, गरीव, "रमइ विह्वी विसेसे, थिइमेर्त थोयवित्थरो महइ । मगाइ सरीरमध्यो, रोई जीए चिय कयतथो ॥" ं (ंगउड; संग )

अभ्रणि वि [ अभ्रनिन् ] धन-रहित, निर्धन; ( श्रा १४ )। अध्यण्ण वि [ अधन्य ] ब्रक्तार्थ, निन्दा; ( प्एह १,१ ) । अधम देखो अहम; ( उत्त ६ )। अधमम पुं [ अधर्म ] १ पाप-कार्य, निषिद्ध कर्म, अनीति, " अधम्मेण चेव वित्तिं कप्येमाणे विहरइ " ( गाया १, १८)। २ एक स्वतन्त्र और लोक-व्यापी अजीव वस्तु, जो जीव वगरः को स्थिति करने में सहायता पहुँचाती है; (सम २; नव ४)। ३ वि. धर्म-रहित, पापी; (विपा °केउ पुं [ °केतु ] पापिष्ठ; ( गाया १,१८ )। °क्खाइ वि [ °ख्याति ] प्रसिद्ध पापी; ( विपा १,१ )। °व्यखाइ वि [ °ाख्यायिन् ] पाप का उपदेश देने वाला; °ितथकाय पुं [ शस्तिकाय ] (भग ३,७)। अधमम का द्सरा अर्थ देखो; (अर्थु)। °वुद्धि वि [ °बुद्धि ] पापी, पापिष्ठः ( उप ७२८ टी )। अधम्मिट्ट वि [अधिमिष्ट ] १ धर्म को नहीं करने वाला; (भग १२,२)। २ महा-पांपी, पं।पिष्ठ; ( 9,95 अधिमाह वि [ अधिमेष्ट ] ब्रधर्म-प्रिय, पाप-प्रिय; ( भग 92,2)1 अधिमाह वि [ अधर्मीष्ट ] पापित्रों का प्यारा; ( भग १२, २)। अधिमाय देखो अहम्मियः ( ठा ४,१ )। अधर देखो अहर; ( उवा; सुपा १३८ )। अधवा (शौ) देखो अहवा; (कप्यू)। अधा स्त्री [अधस् ] अधो-दिशा, नीचली दिशा; (ठा €)1 अधि देखो अहि=अधि। अधिइ देखो अद्धिइ; ( सुपा ३४६ )। अधिकरण देखो अहिगरण; ( पग्ह १,२ )। अधिग वि [ अधिक ] विशेष, ज्यादः; ( वृह १ )। अधिगम देखो अहिगमः; (धर्म २; विसे २२)। अधिगरण देखो अहिगरण; ( निच् १ )। अधिगरणिया देखो अहिगरणिया; ( पण्ण २१ )। अधिण्ण ) ( अप ) वि [ आधीन ] अायत, पर-वरा; अधिन्न । (पि ६१; हे ४, ४२७)। अधिमासग पुं [ अधिमासक ] अधिक मासः ( निच् २० ) । अधीस वि [अधीश ] नायक, अधिपतिः ( कुम्मा २३ )।

```
अधुव देखो अद्भुवः ( णाया १,१, पडम ६४,४६ )।
अघो देखो अहो=अधस् ; (प ३४४)।
अनंदि स्त्री [ अनन्दि ] अमङ्गल, अकुराल " तं मोएउ
 अनंदिं " (अजि ३७)।
अनन्न देखो अणण्ण ; ( कुमा )।
अनय देखो अणय ; ( सुपा ३०१ )।
अनल देखो अणल ; (हे १, २२८ ; कुमा )।
अनागय देखो अणागय ; (भग)।
अनागार देखो अणागार ; ( भग )।
अनाय देखो अणाय ; ( सुपा ४७०; पि ३८० )।
अनालंफ ( चूपे ) वि [ अनारम्भ ] पाप-रहितः
 (कुमा)।
अनालंफ ( चूपै ) वि [ अनालम्भ ] श्रहिंसक, दयालु ;
 (कुमा)।
अनिगिण देखो अणगिण ; (सम १०)।
अनिदाया } देखो अणिदा ; ( पण्ण ३४-)।
अनिद्दाया 🕽
अनिमित्ती स्त्री [अनिमित्ती] तिपि-विशेष ; (विं
 ४६४ टी )।
अनियमिय वि [ अनियमित ] १ अन्यवस्थित; २ असंयत,
  इन्द्रियों का नियह नहीं करने वाला; "गन्नो य नरयं
  अनियमियप्पा '' ( पडम ११४, २६ )।
अनियद्धि देखो अणियद्धिः (सम २६ः कम्म २ः सत
  ७१ टी )।
अनियय देखो अणियय ; (नुँद्रोघ ५२ ) ।
अनिरुद्ध देखो अणिरुद्ध 🖟 🗷 वंत १४ ) ।
अनिल देखो अणिल ; ( हे १, २२५ ; कुमा ) ।
अनिसद्घ देखो अणिसद्घ ; ( ठा ३, ४ )।
अनिहारिम )
अनीहारिम रेदेखो अणीहारिम ; ( भग; ठा २,४ )।
अनु ( अप ) देखो अण्णहा ; ( कुमा )।
अनुकूल देखो अणुकूल ; ( सुपा ४७४ )।
अनुगाह देखो अणुगाह ; ( त्रभि ४१ ) ।
अनुचिद्धिय देखो अणुद्धिय ; ( स १४ )।
अनुज्जुय देखो अणुज्जुय ; ( पि ४७ )।
अनुहव देखो अणुहव=ग्रनु + भू। वक्त--अनुहवंतः (रंभा)।
अन्न देखो अण्ण ; (सुपा ३६० ; प्रासू ४३ ; पगह २, १ ;
  ठा ३,२;६,९;आ(६)) । हुत्र त्य सार्वास हिंदा
```

अन्नइय देखो अण्णइय ; ( भवि ) 🗀 अन्नओ देखो अण्णओ । °हुत्त किवि [ °मुख ] तर्फ ; ( सुर ३, १३६ )। अन्नतो देखो अण्णत्तो ; ( कुमा ) । अन्नत्थ ) देखो अण्णत्थ ; ( ग्रांचा ; सं अन्नत्थं र कुमा )। अन्नदो देखो अण्णत्तो ; (कुमा )। अन्नमन देखो अण्णमण्ण ; ( गाया १,१ )। अन्नन्न देखो अण्णण्ण ; ( महा; कुमा )। अन्नय पुं [अन्वय] एक की सत्ता में ही दूसरे की विद्य-मानता, जैसे अप्नि की ह्याती में हो धूमकी सता, नियमित ं संवन्धः ( उप ४१३ः, स ६४१ )। अन्नयर देखो अण्णयर ; ( सुपा ३७० )। अन्नया देखो अण्णया ; ( महा ) । अन्नव देखो अण्णव ; ( सुपां ८४; ४२६ )। अन्नह देखो अण्णह ; ( सुर १, १४६ ; कुमा )। अन्नहा देखो अण्णहा ; ( पुजम १००, २४ ; महा ; सुर अ। १, १४३; प्रास् ७)। अन्नहि देखो अण्णहि ; (कुमा )। अन्नाइट्ट वि [ अन्वाविष्ट ] ब्राकान्त ; " तुमं र्ण ब्राउसी कासवा! ममं तवेणं तेएणं अनाइहे समाणे अंतो छण्हं मासाणां पितज्ञरपरिगयसरीर दाहवक्कंतीए छउमत्ये चेव कालां करेस्सिस " (भग ११)। अन्नाण देखी अण्णाण=त्रज्ञान ; ( कुमा; सुर १, १५ ; महा; उबर ६ १ ; कम्म ४, ६ ; ११ )। अन्नाणि देखो अण्णाणि ; ( उव; सुपा ४५५ )। अन्नाणिय देखो अण्णाणिय ; ( पडमं ४, २७ )। अन्नाय देखो १ ला और २ रा अण्णाय ; ( सुरं ६, २ ; सुपा २१६; सुर २, ६; २०२; सम्म ६६; सुपा .२३३ ; सुर २, १६४ ; सुपा २०८ )। "नाएख जं न सिद्धं को खलु सहलो तयत्थमनात्रो ? " ( उप ं ७२⊏ टी ) । अन्तारिस देखो अण्णारिस ; (हे १, १४२ ; महा )। अन्तिज्ञमाण देखो अणिणज्ञमाण ; ( गाया १, १६ ) । अन्तिय देखो अण्णिय । अन्तियसुय पुं [ अन्निकासुत ] एक विख्यात जैन मुनि ; ं(उव) । अन्निया देखा अण्णिया ; ( संथा ५६ )।

अन्तुमन देखो अण्णुण्ण ; (हे १, १४६ ; कप )। अन्तेस देखो अण्णेस। वक्र-अन्तेसमाण ; ( उप ६ टी-)। अन्तेसण देखो अण्णेसण ; ( सुर १०, २१८ ; सण )। अन्नेसणा देखो अण्णेसणा; ( ठा ३,४ )। अन्तेसय वि [अन्वेषक ] गवेषक, खोज करने वाला ; (स ४३४)। अन्तेसि ) देखो अण्णेसिः, (पि ४१६ ; ब्राचा ) । अन्नेसिय ∫ अन्नोन्न देखो अण्णोण्णः ( कुमाः, महा )। अप स्त्री व [ अपू ] पानी, जल; ( सुज १० )। °काय पुं: िकाय ] पानी के जीव; (दं १३)। अपइट्टाण देखो अप्पइट्टाण; ( आचा; ठा ४,३ )। अपइंद्रिय देखो अप्पइंद्रिय; ( ठा ४,१ )। अपएस वि अप्रदेश ] १ निरंश, अवयव-रहित; (भग २०,४)। २ पुं खराव स्थानः (पंचा ७)। 🚁 अपंग पुं [अपाङ्ग ] १ नेत का प्रान्त भागः, २ तिलकः; ३ वि होन झंग वाला ; ( नाट ) । **अपंडिअ** वि [ दे ] श्र-नष्ट, विद्यमान; ( षड् <u>)</u> १ -अपंडिअ वि [ अपण्डित ] १ सर्बुद्धि-रहित; ( वृह १ )। े२ मूर्ल; ( अञ्चु ४ )। अपगंड वि [ अपगण्ड ] १ निर्दोष । ूर न, फेन, पानी का भाग; (सुझ १, ६)। अपचय पुं [ अपचय ] अपकर्ष, हीनता; ( उत्त १ ) । अपच्च देखो अवच्च; अपचिषाव्यिसेसाणि सताणि'' (पि ३६७ ) । अपचय पुं [ अप्रत्यय ] अविश्वासः ( पण्ह १,२ )। अपचल वि [अप्रत्यल] १ असमुर्थ, २ अयोग्य, (निचू ११)। अपच्छ वि [ अपथ्य ) १ अ-हितकर; ( पउम ८२,७२ )। २ न नहीं पचने वाला भोजन; "थेवेण अपच्छासेवर्णेण रोगुञ्च वड्ढेइ " (सुपा ४३८)। अपच्छिम वि [ अपश्चिम् ] ग्रन्तिमः, ( गाँदः, पात्रः, उप २६४ टी )। अपज्जत्त । वि [ अपर्याप्त ] १ अपर्याप्त, असमर्थः; अपज्जत्तग 🗸 ( गउड ) । े २ पर्याप्ति ( आहोरादि-प्रहण करने की शक्ति ) से रहित; (ठा २,१; नव ४)। °नाम न िनामन नाम-कर्म का एक भेदः (सम ६७)।

अपज्जवसिय वि अपर्यवसित ] १ नाश-रहितः ( सम्म ६१)। २ अन्त-रहित; (ठा १)। **ॅअपडिच्छिर** वि [ **दे** ] जड-बुद्धि, मूर्खः, ( दे १,४३ ) । अपडिण्ण ) वि [ अप्रतिज्ञ ] १ प्रतिज्ञा-रहित, निश्चय-अपडिन्न रहित; ( ग्राचा ) । २ राग-द्वेष ग्रांदि वन्धनों से वर्जित; (सुत्र १, ३,३)। ३ फल की इच्छा न रखकर अनुष्ठान करने वाला, निष्कांम;" गन्धेसु वा चन्दणमाह सेहं, एवं मुणीणं अपडिन्नमाह '' (सूत्र १,६ )। अपडिपोग्गल वि [ अप्रतिपुद्दल ] दरिद्र, निर्धन; ( निचू अपडिचद्ध वि [ अप्रतिचद्ध ] १ प्रतिवन्ध-रहित, वेरोक, " अपडिवद्धो अनलो व्व " ( पण्ह २,४ )। २ आसिन्त-रहित; (पव १०४)। अपडिवाइ देखो अप्पडिवाइः(ठा ६; म्रोघ ४३२; गांदि )। अपिड संलोण वि [ अप्रतिसंलीन ] त्रसंयत, इन्द्रिय त्रादि जिसके कावू में न हों; ( ठा ४,२ )। अपिडहर्दु ब्र [ अप्रतिहत्य ] नहीं दे कर; ( कसं; वृह ર ) ા अपडिहय देखी अप्पडिहय; ( गाया १,१६ )। अपडीकार वि [ अप्रतीकार ] इलाज-रहित, उपाय-रहित; ( पएह १,१')। अपद्भूष्पण्ण ) वि [ अप्रत्युत्पन्न ] १ ग्र-वर्तमान, अपडुप्पन्न ∫ ग्र-विद्यमान; (पि १६३)। २ प्रतिपत्ति में अ-कुराल; ( वव ६')। अपणद्व वि [ अप्रनष्ट ] नारा को अप्राप्तः; ( सुर ४, २४०)। अपत्त देखो अप्पत्तः ( वृह १; ठा ४,२; स्त्र १, १४ )। अपत्तिअंत वक [ अप्रतियत् ] विश्वास नहीं करता हुत्रा; (गा ६७५; पि ४५७)। अपत्तिय देखो अप्पत्तियः (भग १६,३; पंचा ७)। अपत्थ देखो अपच्छ; '( उत ७; पंचा ७ )। अपमत्त देखो अप्पमतः ( त्राचा )। अपमाण न [ अप्रमाण ] १ मूठा, असत्यः ( श्रा १२ )। २ वि ज्यादः , अधिकः ( उत्त २४ )। अपमाय वि [ अप्रमाद ] १ प्रमाद-रहित । '२ पुं. प्रमाद का अभाव, सावधानी; (परह २,१)। अपय वि [अपद्] १ पाँव रहित, वृद्धा, द्रव्य, भूमि वगैरः पैर रहित वस्तु; ('णाया '१,८)। २ पुं मुक्तात्मा

" अपयस्स पर्यं नित्थ " ( आचा )। ३ सूत्र का एक दोष; ( बृह १; विसे )। अपय स्त्री [ अप्रज ] सन्तानरहित; ( वृह १ )। अपर देखो अवर; (निवू २०)। २ वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध त्रवान्तर सामान्य; (विसे २४६१)। अपरच्छ वि [ अपराक्ष ] असमन्न, परोन्न; ( पण्ह १,३ )। अपरद्ध देखो अवरज्मः; ( कप्प ) । अपरंतिया स्त्री [अपरान्तिका] छन्द-विशेषः (अजि ३४ )। अपराइय वि [ अपराजित ] १ त्र-परिभूतः ( पण्ह १,४)। २ पुं सातवेँ वलदेव के पूर्व-जन्म का नाम; (सम १५३)। ३ भरतन्तेत्र का छठवाँ प्रतिवासुदेवः (सम १५४)। ४ उत्तम-पंक्ति के देवों की एक जोतिः (सम १६ ) । १ भगवान् ऋषभदेत्र का एक पुत्रः (कप्प) । ६ एक महाग्रह ; ( ठा २, ३ )। ७ न ग्रनुतर देव-लोक का एक विमान—देवावास ; (सम ५६)। 🖛 रुचक पर्वत का एक शिखर ; (ठा ८)। ६ जम्बूद्धीप की जगती का उत्तर द्वार ; ( ठा ४, २ ) । अपराइया स्त्री [अपराजिता] १ विदेह-वर्ष की एक १ नगरी; (ठा २, ३)। २ आठवेँ वलदेव की माता; (सम १४२)। ३ अङ्गारंक यह की एक पटरानी का नाम ; ( ठा ४, १ )। ४ एक दिशा-कुमारी देवी ; (ठा ८)। ५ ओषधि-विशेष; (ती ७)। अञ्जनादि पर्वत पर स्थित एक पुष्करिणो ; (ती २)। अपराजिय देखो अपराइय ; ( कप्प ; सम ४६ ; १०२ ; ठा २, ३) і अपराजिया देखो अवराइया ; ( ठा २, ३ )। अपरिगाह वि [ अपरिग्रह ] १ धन-धान्य ब्रादि परिग्रह से रहित ; (पगह २, ३)। २ ममता-रहित, निर्मम ; " अपरिग्गहा अणारंभा भिक्ख् तार्ण परिव्वए " ( सूअ .9,9,8)1 अपरिग्गहा स्त्री [ अपरिश्रहा ] वेश्या ; ( वव २ )। अपरिग्गहिआ स्ती [ अपरिगृहीता ] १ वेश्या, कन्या वगैरः अविवाहिता स्त्री ; (पिंड )। २ पित-हीना स्त्री, विधवा ; (धर्म २)। ३ घर-दासी ; ४ पनीहारी ; ५ देव-पुत्रिका, देवता को भेंट की हुई कन्या ; ( ब्राचू ४ )। अपरिच्छण ) वि [ अपरिच्छन्न ] १ नहीं ढका हुत्रा, अपरिच्छन्न 🕽 ग्रनावृत ; ( वव ३ )। 🔞 परिवार-रहित ; '(वव १**)**। . . . .

अपरिणय वि [ अपरिणत ] १ रूपान्तर को अप्राप्त ; ( ठा २,१)। २ जैन साधु की भिन्ना का एक दोष; (आचा)। अपरित्त वि [ अपरीत ] अपरिमित, अनन्त ; ( पगण १८)। अपूरिसेस वि [ अपरिशेष ] सव, सकल, निःशेष ; ( पण्ह १, २; पडम ३, १४० )। अपरिहारिय वि [ अपरिहारिक ] १ दोषों का परिहार नहीं करने वाला ; ( ग्राचा)। २ पुं जैनेतर दर्शन का अनुयायी गृहस्य ; ( निवू २ )। अपवग्ग पुं [ अपवर्ग ] मोत्त, मुक्ति ; ( सुर ८, १०६ ; सत ११ .)।. अपविद्ध वि [अपविद्ध ] १ प्रेरित ; (से ७, ११)। २ न. गुरु-वन्दन का एक दोप, गुरु को वन्दन कर के तुरन्त हो भाग जाना ; (गुभा २३)। अपह वि [ अप्रभ ] निस्तेज ; ( दे १, १६४ )। अपहत्थ देखो अवहत्थ ; ( भवि )। अपहारि वि [अपहारिन ] : अपहरण करने वाला ; ( स रं१७ )। अपहिय वि [ अपहृत ] छीना हुआ ; ( पउम ७६, ४ )। अपहु वि [ अप्रभु ] १ असमर्थ ; २ नाथ-रहित, अनाथ ; ( पउम १०१, ३४.)। अपाइय वि [ अपात्रित ] पात्र-रहित, भाजन-वर्जित " नो कप्यइ निग्गंथीए अपाइयाए होत्तए " ( कस )। अपाउड वि [ अप्रावृत ] नहीं दका हुत्रा, वस्र-रहित, नम ; ( ठा ४, १ )। अपादाण न [ अपादान ] कारक-विशेष, जिसमें पञ्चमी विभक्ति लगती है ; (विसे २११७)। अपाण न [ अपान ] १ पान का अभाव ; ( उप ५४१)। २ पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु-विशेष ; ( भग १४ )। पुंन अपान वायु; ४ गुदा; (सुपा ६२०)। ४ वि. जल-वर्जित, निर्जल ( उपवास), "छ्ट्ठेणं भतेणं अपाणएणं" (जं२)। अपार वि [ अपार ] पार-रहित, अनन्त ; ( सुपा ४५० )। अपारमग्ग पुं [ दे ] विश्राम, विश्रान्ति ; ( दे १, ५३/) 1 अपाव वि [ अपाप ] १ पाप-रहित ; ( स्त्र १, १, ३ )। २ न पुगय ; ( उव )।

अपावा स्त्री [ अपापा ] नगरी-विशेष, जहां भगवान महावीर

का निर्वाण हुआ था, यह आजकल 'पावापुरी?'नाम से

- प्रसिद्ध है : और विहार से आठ माईल पर है ; ( राज ) । अपिट वि [ दे ] पुनरुक्त, फिरसे कहा हुत्रा ; ( पड् ) । अपिय वि [ अप्रिय ] अतिष्ठ ; ( जीव १ )। अपिह अ [ अपृथक ] अ-भिन्न ; ( कुमा )। अपुणवंधग ) वि [ अपुनर्वन्धक ] फिर से उत्कृष्ट कर्म-अपुणवंधय∫ वन्ध नहीं करने वाला, तीत्र भाव से पाप का नहीं करने वाला ; ( पंचा ३ ; उप २५३; ६५१ )। अपुणक्मव पुं [अपुनर्भव] १ फिर से नहीं हाना। २ वि जिससे फिर जन्म न हो वह, मुक्ति-प्रद; (पगह २, ४)। अपुणन्भाव वि [ अपुनर्भाव ] फिर से नहीं होने वाला ; (पंच १)। अंपुणभव देखो अपुणग्भव ; ( कुमा )। 🧢 अवुणरागम पुं [अपुनरागम] १ मुक्त ब्रात्मा ; २ . मुक्ति, मोच ; ( दसचू १ )। अपुणरावत्तग ) ९ं [अपुनरावर्त्तक ] १ अपुणरावत्तय ) धूमने वाला, मुक्त ब्रात्मा ; २ मोज्ञ, मुक्ति ; (पि ३४३ ; श्रौपं ; भग १. १)। अपुणरावत्ति पुं [ अपुनरावर्तिन् ] मुक्त भात्मा ; ( पि ३४३)। अपुणरावित्ति पुं [ अपुनरावृत्ति ] मोन्न, मुक्ति 🕫 (पडि)। अपुणरुत्त वि [ अपुनरुक्त ] फिर से अकथित, पुनरुक्ति-दोष से रहित " अपुणारुतेहिं महावितेहिं संथुणइ " ( राय )। अपुणागम् देखो अपुणरागमः ; (पि ३४३)। अपुणागमण न [ अंयुनरागमन ] १ फिर से नहीं ब्राना ; २ फिर से अनुत्पति ; " अपुणागमणाय व तं तिमिरं उम्मू-लियं रविणा " ( गउड )। अवुष्ण न [ अपुष्य ] १ पाप ; २ वि. पुष्य-रहित, कम-नसीव, हत-भाग्य ; ( विपा १, 😕 ) । 📑 [ अपूर्ण ] अधुरा, अपरिपूर्ण ; ( विपा १, ७ :)। अपुण्ण वि [ दे ] आकान्त ; ( षड् )। अपुत्त ) वि [ अपुत्र, °क ] १ पुत-रहित ; ( सुपा ४१२; अपुत्तिय ) ३१४ ) । ३ स्वजन-रहित, निर्मम ; निःस्पृह; (ंग्राचा )। अपुन्त देखो अपुण्ण ; ( णाया १, १३ )। अपुम न [अपुंस् ] नपुंसक ; ( त्रोघ २२३ )। अपुल्ल देखो अप्पुल ; ( चंड.)। अपुठ्य वि [ अपूर्व ] १ नृतन, नवीन ; २ अद्भुत, आश्रर्य-

कारक ; ३ असाधारण, अद्वितीय ; ( हे ४, २७० ; उप

६ टी )। °करण न [ °करण ] १ आत्मा का एक अभूतपूर्व शुभ परिणाम ; ( त्राचा )। र अाठवाँ गुण-्रस्थानक ; ( पव २२४ ; कम्म २, ६ ) । अपूर्य । पुं [ अपूप ] एक भद्रय पदार्थ, पूत्रा, पूड़ा ; ( ग्रीप; अपूच ∫परण ३६ ; दे १, १३४ ; ६, ८१ )। अपेवरंव सक [अप+ईक्ष् ] अपेत्ता करना, राह देखना। हेक्-अपेक्खिदुं (शौ); (नाट)। अपेच्छ वि [ अप्रेक्ट्य ] १ देखने को अशक्य ; २ देखने को अयोग्य ; (उव )। अपेय वि [ अपेय ] पीने को अयोग्य, मद्य आदि ; (कुमा)। अपेय वि [ अपेत ] मना हुआ, नष्ट ; " अपेयचक्ख " (बृह १)। अपेह्य वि [अपेक्षक] अपेन्ना करने वाला; ( आव ४ )। े अपोद्रिसिय ) वि [ अपोरुषिक ] पुरुष से ज्यादः परिमाण अपोरिसीय हे वाला ; अगाध ; ( गाया १, ४ ; १४ )। अपोरिसीय वि [ अपौरुषेय ] पुरुष ने नहीं बनाया हुआ, नित्य ; ( ठा १० )। अपोह सक [ अप+ऊह् ] निश्चय करना, निश्चय रूप से ंजानना। अपोहए; (विसे ४६१)। अपोह पुं [अपोह] १ निश्चय-ज्ञान; (विसे ३६६)। २ प्रथम्भाव, भिन्नता ; ( च्रोघ ३ )। अप्प देखो अत्त=त्राप्त ; " त्रप्पोलंभनिमित्तं पढमस्स गाय-ज्मत्यणस्य अयमहे पर्णातेति वेमि " ( णाया १, १ )। अप्प वि [ अरुप ] १ थोड़ा ; स्तोक ; ( सुपा २८०; स्वप्न ६७)। २ ग्रभाव ; (जीव ३ ; भग १४, १)। अप्प पुं [ आत्मन् ] १ ब्रात्मा, जीव, चेतन ; ( गाया १,१)। २ निज, स्व, " श्रप्पणा श्रप्पणो कम्मक्खयं करितए " ( खाया १, ४ )। ३ देह, शरीर ; ( उत ३)। ४ स्वभाव,, स्वरूप ; ( ग्राचा )। °धाइ वि [ °घातिन् ] त्रात्म-हत्या करने वाला ; ( उप ३४७ टी ) °छंद वि [°च्छन्द ] स्वैरी, स्वच्छन्दी ; ( उप ८३३ टी)। °ज्ञावि[°ज्ञ] १ ब्रात्मज्ञ; (हेर, ⊏३)। २ स्वाधीन ; ( निचू १ )। °ज्ञोइ पुं [ °ज्योतिस् ] ज्ञान-स्वरूप, " किंजोइरयं पुरिसो अप्पज्ञोइ ति गिहिंद्रो " (विसे)। °ण्णु वि [°ज्ञं] आतम-ज्ञानी; (षड्)। °वंस वि [ °वरा ] स्वतन्त्व, स्वाधीन ; ( पात्र्य ; पउम ३७, २२ )। °वह पुं [ °वध ] त्रात्म-हत्या, ग्रापघात ; (सुर २, १९६; ४, २३७)। °वाइ वि [ °वादिन् ] आत्मा के अति-

रिक्त दूसरे पदार्थ को नहीं मानने वाला ; ( गांदि ) ा अप्प पुं [ दे ] पिता, वाप ; ( दे १, ६ )। 📈 अप्प सक [ अर्पय् ] ऋर्पण करना, भेंट करना । (हे १, ६३)। ऋष्यग्रहः (नाट)। अध्यि ; ( सुपा २८० ) । कृ—अप्येयव्व ; ( सुपा २६४; ४१६ )। अप्पर्द्वाण पुन [ अप्रतिष्ठान ] १ मोच, मुक्ति ; (त्राचा)। २ सातवीँ नरक-भूमि का वीचला त्र्यावास ; ( सम २ ; ठा ४, ३ )। अप्पञास देखो अप्पगास ; (नाट )। अप्पञास सक [ श्रिष् ] ब्रालिङ्गन करना । ब्रप्पत्रासइ; (षड्)। अप्पडिलय वि [अपनवीषिघ ] नहीं पकी हुई फल फुलेरी ; (स ५०)। अप्पंभरि वि [ आत्मभ्भरि ] एकलपेटा, स्वार्थी ; ( उप १७० )। अध्यक्तंप वि [ अप्रकम्प ] निश्चल, स्थिर ; ( ठा १० )। अप्पकेर वि [ आत्मीय ] स्वकीय, निजीय ; ( प्रामा ) । अप्पक्क वि [ अपक्व ] नहीं पका हुआ, कचा ; ( सुपा ४१३ )। अप्पग देखो अप्प ; ( आव ४ ; श्राचा )। अप्पगास पुं [ अप्रकाश ] प्रकाश का श्रभाव, श्रन्धकार ; (निचू१)। अप्पगुत्ता स्त्री [ दे ] कपिकच्छू, कोच वृत्तः ( दे १,२६ )। अप्पज्ञमः वि [ दे ] ब्रात्म-वरा, स्वाधीन ; ( दे १, १४ू)। अप्पडिआर वि [ अप्रतिकार ] इलाज-रहित, उपाय-रहित; (मा४३)। अप्पंडिकंटय वि [ अप्रतिकण्टक ] प्रतिपत्त-शून्य, प्रति-स्पर्धि-रहित ; (राय)। अप्पडिकम्म वि [ अप्रतिकर्मन् ] संस्कार-रहित, परिष्कार-वर्जित, " सुराणागारे व अप्यडिकम्मे " ( पराह २, ४ )। अप्पडिक्कंत वि [ अप्रतिकान्त ] दोष से प्रनिवृत्त, व्रत-नियम में लगे हुए दूषणों की जिसने शुद्धि न की हो वह ; ( ग्रीप )। अप्पडिकुटु वि [ अप्रतिकृष्ट ] ग्रनिवारित, नहीं रोका हुग्राः ( ठा २,४ )। अप्पडिचक्क वि [ अप्रतिचक्र ] ग्र-तुल्य, ग्र-समान; ( गंदि )।

```
अप्पडिण्ण } देखो अपडिण्ण ; ( ब्राचा )।
अप्पडिवंघ पुं [ अप्रतिवन्घ ] १ प्रतिवन्घ का ग्रमाव ;
  २ वि. प्रतिवन्ध-रहित ; ( सुपा ६०८ )।
अप्पडिवद्ध देखो अपडिवद्ध ; ( उत्त २६ ; पि २९८ )।
अप्पडिवुद्ध वि [ अप्रतिवुद्ध ] १ त्र-जागृत । २ कोमल,
 सुकुमार ; ( अभि १६१ )।
अप्पंडिम वि [ अप्रतिम ] असाधारण, अनुपम; ( उप ७६८
  टी ; सुपा ३४ )।
अप्पडिक्तव वि [अप्रतिक्रप] ऊपर देखो ; (उप०२८ टी )।
अप्पड़िलद्ध वि [ अप्रतिलब्ध ] त्रप्राप्त ; ( गाया
  9, 9) 1
अप्पडिलेस्स वि [ अप्रतिलेश्य ] त्रसाधारण मनो-वल
  वालाः ( श्रीप )।
अप्पडिलेहण् न [ अप्रतिलेखन ] अ-पर्यवेज्ञणः, अन-
  वलोकन, नहीं देखना ; ( आव ६ )।
अप्पडिलेहणा स्त्री [ अप्रतिलेखना ] उपर देखोः;
 (कप्प)।
अप्पडिलेहिय वि [अप्रतिलेखित ] अ-पर्यवेद्गित, अनव-
  लोकित, नहीं देखा हुआ; ( उवा ) ।
 अर्पांडलोम वि [ अप्रतिलोम ] त्रतुकूल ; ( भग २४,
  ७; अभि २४)।
अप्पडिवरिय पुं [ अप्रतिवृत ] प्रदोष काल ; ( वृह १ )।
अप्पडिवाइ वि [ अप्रतिपातिन्.] १ जिसका नारा न हो
  ऐसा, नित्य; ( पुर १४, २६ )। २ अवधिज्ञान का एक
 . भेद, जो केवल ज्ञान को विना उत्पन्न किये नहीं जाता :
  (विसे)।
अप्पडिहत्थ वि [ अप्रतिहस्त ] अस्यान, अदितीय ; ( से
  .१३, १२ )।
 अप्पडिह्य वि अप्रतिहत ] १ किसी से नहीं, रका हुआ;
  ( पण्ह २, ४ )। २ अविषिडत, अविषित ; " अप्यिडिह्य-
 ं सासणे '' ( गाया १, १६ )। ३ विसंवाद-रहित " अप्य-
  डिह्यवरनाणदंसणधरे " (भग १, १)।
 अप्पडीवद्ध देखो अपडिवद्ध ; " निम्ममनिरहंकारा निम्रय-
  सरीरेवि अप्पडीवद्धा," (संथा ६०)।
 अप्पड़िंदय वि [ अल्पदिर्घक ] थोड़ी ऋदि वाला, अल्प
 वैभव वाला ; ( सुपा ४३० ) ।
 अत्पर्ण न [ अर्पण ] १ भेंट, उपहार, दान; ( श्रा ३७ )।
```

```
र प्रधान रूप से प्रतिपादन ; ( विसे १८४३ )।
अप्पण देखो अप्प=ग्रात्मन् ; ( त्राचा ; उत् १; महा ;
 हे ४, ४२२ )।
अप्पण वि [ आत्मीय ] स्वकीय; निजका; " नो अप्पणा
 पराया गुरुषो कइयावि होति सुद्धाण " ( सिंह १०४ )।
अप्पणय वि [ आत्मीय ] स्वकीय, निजीय ;ः ( पउम ५०,
 १६, सुपा २७६; हे २, १५३)।
अप्पणा त्र [स्वयम् ] स्त्रयं, त्राप, निज, खुद ; (षड् )।
अप्पणिज्ञ ) वि [ आत्मीय ] स्वकीय, स्वीय ; ( ठा
अप्पणिज्ञिय 🤈 १; त्रावम ) ।
अप्पणो च [स्वयम्] ग्राप, खुद; निज; " वित्रसंति
 अप्पणो चेव कमलसरा ; ( हे २, २०६ )।
अप्पतिक्कय वि [ अप्रतिर्कत ] त्रवितर्कित, त्रवं भावित ;
 (स ५३०)।
अप्पत्त पुंन [ अपात्र ] १ अयोग्य, नालाय्क, कुपाल,
  " अग्रोवि हु अप्पता प्ररिद्धिं नेय विसहिति " (सुर ३, ४५;
 गा १५७)। २ वि. ग्राधार-रहित, भाजन-शून्य ; ( सुर
  १३, ४४)।
अप्पत्त वि [ अपत्र ] १ पती से रहित ( वृत्त ) ; ( सुर
  ३, ४४)। २ पांख से रहित (पज़ी); ( स्त्र १, १४ )।
अप्पत्त वि [अप्राप्त ] य-लव्य, अनवास ; ( सुर १३,
 ४५; ब्राघ ८६ )। °कारि वि [कारिन् ] बस्तु का
 विना ही स्पर्श किये (दूर से ) ज्ञान उत्पन्न करने वाला,
  " ब्रप्पतकारि गयग " (विसं )।
अप्पत्ति स्त्री [ अप्राप्ति ] नहीं पाना ; ( सुर ४, २१३ )।
अप्पतिय पुन [ अप्रत्यय ] त्रविखास ; ( स ६६७ ; , सुपा
  ४१२)।
अप्पत्तिय न [ अप्रीति ] १ अप्रीति, प्रेम का अभाव ;
  ( ठा ४, ३ )। २ कोघ, गुस्सा; (सूत्र, १,१,२)। ३
  मानसिक पाँडा ; ( ब्राचा )। ४ अपकार; ( निचू १ )।
अप्पत्तिय वि [अपात्रिक ] पाल-रहित्, आधार-वर्जित ;
  (भग १६, ३)।
अप्पत्तियण न [ अप्रत्ययन ] ग्र-विश्वास, ग्र-श्रद्धा ; ( उप
  ३१२ )।
अप्पत्थ वि [अप्रार्थ्य ] १ प्रार्थना करने को अयोग्य ; २
  नहीं चाहने लायक ; ( सुपा ३३६ )।
 अप्पत्थण न [ अप्रार्थन ] १ अयाच्या । २ अनिच्छा,
  अचाहः ( उत्त ३२ )।
```

```
अप्पत्थिय वि [ अप्रार्थित ] १ प्रयाचित ; २ प्रनिभलित,
 त्रवांछ्तिः ( जं ३)। °पत्थय, °पत्थिय वि [ °प्रार्थक,
 °र्थिक । मरणार्थी, मौत को चाहने वाला, " कीस गां एस
 ग्रप्पित्थयपत्थए दुरंतपंतलक्खणे '' ( भग ३, २:; ' णाया
 १, ६; पि ७१ )।
अप्पत्थुय वि [ अप्रस्तुत ] प्रसंग के अनुपयुक्त, विषया-
 न्तर: (सुपा १०६)।
अप्पदुट्ट वि [ अप्रद्विष्ट ] जिस पर द्वेष न हो वह, प्रीतिकर;
 ग्रोघ ७४४ )।
अप्पदुस्समाण वकः [ अप्रद्विष्यत् ] द्वेष नहीं करता हुआ ;
 ( अंत १२)।
अप्पष्प वि [ अप्राप्य ] प्राप्त करने को अशक्य ; ( विसे
 २६्८७ )।
अप्पभाय न [अप्रभात ] १ वड़ी सवेर; २ वि प्रकाश-
 रहित, कान्ति-वर्जित; " अज्ञ पुरा अप्पभाए गंयारे "
 ( सुर ११, ११० )।
अप्पभु वि [ अप्रभु ] १ असमर्थः (भगः) । २ पुं मालिक
 से भिन्न, नौकर वगैरः ; (धर्म ३)।
अप्पमिज्ञिय वि [ अप्रमार्जित ] साफ नहीं किया हुआ :
 (उवा)।
अप्पमत्त वि [अप्रमत्त ] प्रमाद-रहित, सावधान, उपयोग
 वाला; (पण्ह २, ४; हे १, २३१; ग्राम १८४)।
 °संजय पुंस्री [ °संयत ] १ प्रमाद-रहित मुनि ; २ न्
 सातवाँ गुण-स्थानक ; ( भग ३,/३ ) ।
अप्पमाण देखो अपमाण ; ( वृह ३ ; पगह २,३ ) ;
 " अइक्कमिता जिणरायश्राणं, तवंति तिन्त्रं तवमप्पमाणं ।
    पढंति नाणं तह दिंति दाणं, सब्बंपि तेसिं कयमप्पमाणं "
                                    · ('संत २० )।
अप्पमाय पुं [ अप्रमाद ] प्रमाद का अभाव ; ( निवू १)।
अप्पमेय वि [ अप्रमेय ] १ जिसका मान न हो सके ऐसा,
 अनन्त ; ( पटम ७४, २३ )। २ जिसका ज्ञान न हा सके
 ऐसा; (धर्म १)। ३ प्रमाण से जिसका निश्चय न किया
 जा सके वह ; (पगह १, ४)। . . .
अप्पय देखो अप्प ; ( उव ; पि ४०१ )।
अपरिचत्त वि [ अपरित्यक्त ] नहीं छोड़ा हुआ ; अपरि-
 मुक्तः ( सुपा ११० )।
अप्परिचडिय वि [अपरिपतित ] अन्मष्ट, विद्यमान ;
 (श्रा६)।
```

```
अत्पलहुअ वि [ अत्रलघुक ] महान्, वड़ा ; ( से १, १ )।
अत्पलीण वि [अप्रलीन ] ग्र-संवद्ध, सङ्ग-वर्जित ; (स्त्र
 9, 9, 8) 1
अप्यलीयमाण वक् [अप्रलीयमान ] त्रासिक नहीं करता
 हुआ ; ( आचा )।
अप्पवित्तं वि [ अप्रकृत्त] प्रवृत्ति-रहितः ; ( पंचा १४) ।
अप्पवित्ति हो अप्रवृति । प्रवृति का समाव ; ( धर्म १ )।
अप्पसंत वि [अप्रशान्त ] त्रशान्त, कुपित ; ( पंचा २ )।
अप्पसंसणिज्ञ वि अप्रशंसनीय प्रशंसा के प्रयोग्य ;
 (तंदु)।
अप्पसन्भः वि [ अप्रसद्धा ] १ सहने को अरास्य ; २ सहन
 करने को अयोग्य ; ( वव ७ )।
अप्यसण्ण वि [ अप्रसन्न ] उदासीन ; ( नाट )।
अप्पसत्थ वि अप्रशस्त ] ग्र-चारु, ग्र-सुन्दर, खराव ;
 ( ठा ३, ३; भग; श्रा ४ )।
अप्पसित्तय वि अहपसित्वक ] अलप सत्व वाला,
 " सुसमत्थांविसमत्था कीरंति
                              अप्यसित्या
                                          पुरिसा ''
 (सूत्र १, ४, १)।
अप्पसारिय वि [ अप्रसारिक ] निजन, विजन (स्थान );
 (उप १७०)।
अप्पहवंत वक [ अप्रभवत् ] समर्थ नहीं होता हुआ, नहीं
 पहुँच सकता हुआ ; (स ३०४)।
अप्पहिय वि [ अप्रथित ] १ ब्र-विस्तृत ; २ ब्र-प्रसिद्ध ;
 (सुपा १२४)।
अप्पाअप्पि स्ती [दें] उत्कण्ठा, ग्रौत्सुक्य ; (पिंग )।
अप्पाउड वि [अप्रावृत] अनाच्छादित, नप्तः (सूत्र २, २) ।
अप्पाउय वि अल्पायुष्क शोड़ा ब्रायुष्य वाला ;
 (.ठा:३, ३ ; पडम १४, ३० )।
अप्पाउरण वि [अप्राचरण] १ नप्र। २ न वस्र का ग्रभाव;
 ३ वस्र नहीं पहनने का नियम ; ( पंचा ४ ; पव ४ )।
अप्पाण देखों अप्प=श्रात्मन् ; (पण्ह १, २ ; ठा २, २ ;
 प्राप्त ; हे ३, ४६ )। °रिक्ख वि [ रिस्निन् ] आत्मा
 की रत्ता करने वाला ; ( उत्त ४ )।
अप्पाबहु ा न [अल्पबहुत्व ] न्यूनाधिक्ता, कम-वेशीपन;
अप्पावहुय 🕽 ( नव ३२ ; ठा ४,२ )।
अप्पाचय वि [अप्राचृत ] १ वस्र-रहित, नम्र ; (पण्ह
  २,१)। २ खुला हुआ ; वँद नहीं किया हुआ ; ( सूअ
 ٩, ٤, ٩) ١
```

अप्पाविय वि [ अर्पित ] दिलाया हुआ ; ( सुपा ३३१ )। अप्पाह सक [ सं+दिश ] संदेश देना, खबर पहुँ चाना। अप्पाहइ ; ( पड् ; हे ४, १८० )। अप्पाहेइ ( गा ६३२ )। संक्र—अप्पाहट्टु, अप्पाहिचि; (पि. ४५७ ; भवि )। अप्पाह सक [अधि+आपय् ] पढ़ाना, सीखाना । कर्म---अप्पाहिज्ञ : (से १०, ७४)। वक् --अप्पाहेत ; (से १०, ७४)। हेक्-अपाहेउं; (पि र⊏६)। अप्पाहण्ण न [अप्राधान्य ] मुख्यता का ग्रभाव, गौणता; (पंचा १; भास ११)। अप्पाहिय वि [ संदिष्ट ] संदेश दिश्रा हुश्रा; ( भवि )। अप्पाहिय वि [ अध्यापित ] १ पाठित, शिचित ; ( से ११,३८; १४,६१)। २ न् सीख, उप्देश; " अप्पा-हियतरणं " ( उप ५६२ ट्री )। अध्यिड्ढिय वि [अरुपर्द्धिक] अल्प संपत्ति वाला ; ( भग ; पडम २, ७४ )। अटिपण सक [ अर्पय ] अर्पण करना, भेंट करना, देना। " ब्रहीरं।वि वारगेण ब्रप्पिणइ '' (ब्राक) । ब्रप्पिणामि ; (पि ११७)। अपिपणंति ; (विसं ७ टी )। अध्यिणण न [ अर्थण ] दान, भेंट ; ( उप १७४ )।. अध्यिणिचिय वि [ आत्मीय ] स्वकीय, निजीय ; ( भग )। अप्पिय वि [ अपित ] १ दिया हुत्रा, भेंट किया हुत्रा ; (विपा १, २; हे १, ६३)। २ विवित्तत, प्रतिपादन करने को इष्ट, " जहं दिवयमिप्पर्यं तं तहेव अत्थिति पज्जव-नयस्स '' (सम्म. ४२:)। ३ पुं पर्यायार्थिक नय, " ऋप्पियमयं विसेसो सामन्नमणप्पियनयस्स " ( विसे ) । अप्पिय वि [ अप्रिय ] १ अनिष्ट, अप्रीतिकर; ( भग १, ५; विपा १,१)। २ न मन का दुःख; ३ चित्त की शङ्का, " अदु गाईगा व सहीगा वा अप्पियं दट्ड एगता होति " (सूत्र १, ४, १, १४)। अप्पीइ स्त्री [ अप्रीति ] अप्रेम, अरुचि ; ( सुपा: २६४ )। अप्पीकय वि [ आत्मीकृत ] श्रात्मा से संबद्ध ; (विसे)। अप्पृष्ट वि [अस्पृष्ट ] नहीं क्या हुत्रा; त्रसंयुक्त, "जं श्रप्पुरा भावा ब्रोहिनागस्स हुति पचक्सा " (सम्म ८१)। अप्पुट्ट वि [अपृष्ट ] नहीं पूछा हुआ ; ( सुपा १११ )। अत्वुण्ण वि [ दे आपूर्ण ] पूर्ण ; ( षड् ) । अप्पुल वि [ आत्मीय ] ब्रात्मा में उत्पन्न ; ( हे २, १६३; षड्; कुमा )।

अप्पुन्त देखो अप्पुन्त ; "अप्पुन्त्रो पडिनधो जीवियमिन चयद महं कज्जे " (सुपा ३११)। अप्पेयन्व देखों अप्प=त्रर्पय् । अप्पोलि स्री [ अप्रज्वलिता ] कची फल-फुलेरी ; ( श्रा अप्पोल्ल वि [ दे ] पोल-रहित, नक्कर ; ( वृह ३ )। अप्फडिअ वि [ आस्फालित ] ब्रास्फालित, ब्राहत ; (विसं २६८२ टी)। अप्फाल सक [ आ+स्फालय् ] १ ब्रास्फोटन करना, हाथ से त्राधात करना । २ ताडना, पीटना । ३ ताल ठोकना । अप्फालेइ ; ( महा ) । क्लकु—अप्फालिज्ज'त; (राय)। संक्र—अप्फालिऊण ; ( काप्र १८६ ; महा ) [ अप्फालण न [ आस्फालन ] १ ताल ठोकना ; २ ताड़न, आधात ; ( गा ५४८ ; से ५, २२ ; सुपां ८७ )। अप्फालिय वि [ आस्फालित ] १ हाथ से ताडित, ब्राहत; (पि ३११)। २ वृद्धि-प्राप्त, उन्नत ; (राज)। अप्पुंद सक [आ+कम्] १ त्राक्रमण करना । २ जाना। " संभारात्रां व्व गाहं अप्भुंदइ मिलिअरविअरं कुसुमरओ " (से ६, ५७)। अप्फुडिय देखो अफुडिय ; ( जं २ ; दस ६ ) । अप्पुषण वि [ दे आक्रान्त ] त्राकान्त, दंवाया हुद्रा ; (हे ४, २४८)। अप्फुण्ण वि [ अपूर्ण ] अपूर्ण, अधूरा ; ( गउड )। अच्फुण्ण वि [ दे. आपूर्ण ] पूर्ण, भरां हुआ ; (दे १, अरफून्न रि॰; सुरं १०, १७०; पात्र ) " महयां पुत्तसोएणं अप्पुत्रना समाणी " ( निर १, ११ )। अफ्फूल्लय देखो अप्पुल्लं ; ( गउड )। अटफोआ स्त्री [ दे ] वनस्पति-विशेष ; ( पराण १ 🗡 । अफ्तोड सक [आ+स्फोटय् ] १ ब्रास्फालन करना, हाथ से ताल ठोकना । २ ताड़न करना । वक्र-अप्फोडंत ; ( खाया १, ८; सुर १३, १८२ )। अफोडण न [ आस्फोटन ] ब्रास्फालन ; ( गउड )। अफोडिय ) वि [आस्फोटित] १ ब्रास्फालित, ब्राहत । अफ्रोलिय र न आस्फालन, आघात ; (पण्ह १, ३ ; अप्फोच वि [ दे ] बृद्धादि से न्याप्त, गहन, निविड ; ۹, ۹5) ا अफल वि [ अफल ] निष्फल, निरर्थक ; ( द्र १ )।

अफाय पुं [ दे ]भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष ; ( पर्ण्ण १ )। अफास वि [ अस्पर्श ] १ स्पर्श-रहित ; ( भग )। २ २ खराव स्पर्श वाला ; ( सूत्र १, ४, १ )। अफासुय वि [ अप्रासुक ] १ सचित, सजीव ; ( भग **५,६)। २ अप्राह्य (भिन्ना); (ठा३,१)।** अफुड वि [ अस्फुट ] ग्रस्पष्ट, ग्रव्यक्त ; ( सुर ३, १०६; २१३ ; गा २६६ ; उप ७२८ टी )। अफ़ुडिअ वि [ अस्फुटित ] अखिरडत, नहीं दूटा हुआ ; ( कुमा )। अफ़ुस वि [ अस्पृश्य ] स्पर्श करने को त्रयोग्य ; ( भग )। अफुसिय वि [ अभ्रान्त ] भ्रम-रहित ; ( कुमा )। अफुस्स देखो अफुस ; ( ठा ३, २ )। अव्° स्त्री. व. [अप्°] पानी, जल; ( श्रा २३)। अवंभ न [ अब्रह्म ] मैथुन, स्त्री-सङ्ग ; ( पण्ह १,४ ) i °चारि वि [ °चारिन् ] ब्रह्मचर्य नहीं पालने वाला ; ( पि ४०६; ६१६ )। अबद्धिय पुं [अबद्धिक ] 'कर्मी' का ्त्रात्मा से स्पर्श ही होता है, न कि चीर-नीर की तरह ऐक्य' ऐसा मानने वाला एक निह्नव - जैनाभास: २ न उसका मत; ( ठा ७; विसे )। अवल नि [अवल] नल-रहित, निर्नल; (पउम ४८, ११७)। अवला स्त्री [ अवला ] स्त्री, महिला, जनाना; ( पात्र -) । अवश पुं [अवश ] वडवानल ; ( से १, १ )। अवहिट्टः न [ दे. अवहित्थ ] मैथुन, स्नी-सङ्गः ( सूत्र 9, 8)1 अवहिम्मण वि [ अवहिर्मनस्क ] धर्मिष्ट, धर्म-तत्पर ; ( आचा )। अवहिल्लेस ) वि [ अवहिलेंश्य ] जिसकी चित-वृति अवहिल्लेस्स ) वाहर न घूमती हो, संयत; (भग; पगह २, १)। अवाधा देखो अवाहा ; ( जीव ३ )। अवाह पुं [ अवाह ] देश-विशेष ; ( इक ) । अवाहा स्त्री [अवाधा ] १ वाध का त्रभाव ; ( त्रोध ५२ भा; भग १४,८)। २ व्यवधान, अन्तर; (सम १९)। · ३ वाध-रहित समय ; ( भग ) ।' अवाहिर त्र [ अवहिस् ] वाहर नहीं, भीतर; ( कुमा )। अवाहिरय वि [ अवाह्य ] भीतरी, ब्राभ्यन्तर; ( वव १ ) अवाहिरिय वि [अवाहिरिक] जिसके किले के वाहर वसित न हो ऐसा गाँव या शहर; ( वृह १ )।

अबीय देखो अवीय ; (कप्प)। अबुज्ञ म [ अबुद्ध्वा ] नही जान कर, "केसिंचि तक्काइ अवुज्म भाव " ( सूत्र १, १३, २० )। अबुद्ध वि [ अबुध्र ] १ अजान, मूर्ख ; (दस २ ) । २ अविवेकी ; (सूत्र १, ११)। अबुद्धसिरी स्त्री [दे] इच्छा से भी श्रर्धिक फल की. प्राप्ति ; (दे १, ४२)। अबुद्धिय ) वि [ अबुद्धिक ] बुद्धि-रहित, मूर्खः; ( णाया अवुद्धीय 🦶 १, १७; सूत्र १, २, १; पउम ८, ७४ ) । अबुह वि [अबुध ] १ अजान ; (सूत्र १, २, १ ; जी १)। २ मूर्व, वेवकुफ ; (पण्ह १, १)। अवोह वि [अवोध ] १ बोध-रहित, अजान। ज्ञान का अभाव ; (धर्म १)। अबोहि पुंसी [अबोधि] १ ज्ञान का ग्रभाव ; (सूत्र २, ६)। २ जैन धर्म की अप्राप्ति; ३ वुद्धि-विशेष का अभाव; ( भग १, ६ )। ४ मिथ्या-ज्ञान, ''अवोहिं परियाणामि वोहिं उवसंपज्जामि '' ( ग्राव ४ )। १ वि. वोधि-रहित; ं(भग)। अबोहिय न [अबोधिक] ऊपर देखो ; (दस ६; सूत्र १, १, २)। अञ्चंभ देखो अवंभ; ( सुपा ३१० ) । अञ्चंभण्ण ) न [अब्रह्मण्य ] ब्रह्मण्य का ब्रभाव ; अब्बम्हण्ण 🕽 (नाट ; प्रयो 🞉 )। अब्बुय पुं [अर्बुद् ] पर्वत-विशेष, जो ब्राजकल 'ब्राबू' नाम से प्रसिद्ध है ; (राज)। अञ्म न [अभ्र ] १ त्राकारा ; (राय; पात्र )। २ मेघ, वह्ल ; ( ठा ४, ४ ; पात्र )। अञ्भंग सक [ अभि+अञ्जू ] तैल ब्रादि से मर्दन करना, मालिश करना ! अञ्गंगइ, अञ्गंगेइ ; ( महा )। संक्-अञ्मंगिउं, अञ्मंगेत्ता, अञ्मंगित्ता, ( ठा ३, १; पि २३४)। हेक-अञ्भंगेत्तए; (कस)। अञ्भंग पुं [अभ्यङ्ग ] तैल-मर्दन, मालिश ; ( निन्नू ३ )। अञ्भंगण न [ अभ्यञ्जन ] ऊपर देखो ; ( गाया १, १; महा )। अन्भंगिएल्लय ) वि [अभ्यक्त ] तैलादि से मर्दित, र् मालिश किया हुआ; (ओव ८२; कप्प)। अव्भंगिय अव्भंतर न [ अभ्यन्तर ] १ भीतर, में ; ( गा ६२३ )। ३ वि. भीतर का, भीतरी; (राय; महा)। ३ समीप का,

नजदीक का (सम्बन्धी); (ठा ८)। °ठाणिज्ज वि [स्थानीय] नजदीक के सम्बन्धी, कौटुम्बिक लोक; (विपा १, ३) °तच पुं [ °तपस् ] विनय, वैयावृत्य, प्रायश्वित, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग रूप अन्तरंग तपः (ठा ६)। "परिसां सी ["परिपद् ] मित्र आदि समान जनों की समा ; ( राय )। "लद्धि स्नी [ "लिख्य ] अवधिज्ञान का एक भेद ; ( विसे )। "संवुक्ता स्त्री [ शम्वूका] भिन्ता की एक चर्या, गति-विशेष ; ( ठा ६ )। °सगडुद्धिया स्त्री [ °शकटोद्धिका] क्रायोत्सर्ग का एक दोष ; (पव ४)। अञ्भंतर वि [ अभ्यन्तर ] भीतरी, भीतर का ; ( जं ७; ठा २, १ ; परंग्या ३६ )। अञ्जंसि वि [ अम्र शिन् ] १ भ्रष्ट नहीं होने वाला ; (नाट)। २ अनष्ट ; (कुमा)। अञ्मक्खइज्ज देखो अञ्मक्खा । अञ्भवस्त्रण न [दे] अकीर्ति, अपयश ; (दे १, ३१)। अञ्चला सक [अभ्या+ंख्या] मूठा दोष लगाना, दोषारोप करना । अञ्भक्लाइ; (भग ५; ७) । कृ अञ्भ-क्खइज्ज ; ( थ्राचा )। अञ्चलकाण न [अभ्याख्यान ] भूठा अभियोग, असस्य दोषारोप ; (पगह १, २)। अभड य दि ] पीके जा कर ; (हे ४, दे६४)। अञ्मणुजाण सक [ अभ्यनु+ज्ञाः] श्रनुमति देना, सम्मति देना । अञ्भणुजाणिस्सदि (शौ); (पि ४३४)। अञ्मणुण्णा स्त्री [अभ्यनुज्ञा] त्रनुमति, सम्मति ; ( राज )। अञ्मणुण्णाय वि ि अभ्यनुज्ञात ] अनुमत, संमत ; (ठा ४,१)। अञ्मणुन्ना देखो अञ्मणुप्पा । अव्भणुन्नाय देखी अव्भणुण्णायः ( गांशा १, १ ; कप्प ; सुरं ३, ८८ )। अञ्मण्ण न [अभ्यर्ण] १ निकट, नजदीक । २ वि समीपस्थ ; (पडम ६८, ४८)। °पुर न [ 'पुर] नगर-विशेष : ( पडम ६८, ६८ )। अञ्भत्त वि (अभ्यक्त ) १ तैलादि से मर्दित, मालिश किया हुआ। २ सिक्त, सिब्चा हुआ, "दिसि दिसि चब्मत-भरिकेयारी, पत्ती वांसारती "( सुर २, ७५ )। अञ्मत्थ वि [ अभ्यस्त ] पंठित, शिन्तित ; ( सुपा ६७ )। अञ्मत्थ सक अभि+अर्थय ] १ सत्कार करना ।

प्रार्थना करना । अन्भत्थम्ह ; (पि ४७०)। संकृ---अव्यत्यइअ, अव्यत्थिअ; ( नार )। कृ--अव्यत्य-णीय ; ( ग्रंभिं ७० ) । अञ्मत्थण न [ अभ्यर्थन ] १ सत्कार ; २ प्रार्थना ; (कप्पु; हे ४, ३८४)। अव्भत्थणा ) स्त्री [अभ्यर्थना ] १ त्राहर, सत्कार; अञ्मत्थणिया 🤰 (से ४,४८); २ प्रार्थना, निज्ञप्ति; (पंचा ११; सुर १, १६)। ''न सहइ अञ्भत्थणियं, असइ गयाणंपि पिरिमंसाइं। दर्रुण भासुरमुहं, खलसीहं को न वीहेइ '' (वज्जा १२) । अव्मत्थिय वि [ अभ्यर्थित ] १ ब्रादृत, सत्कृत । २ प्रार्थित ; ( सुर १, २१ )। अञ्मन्न देखो अञ्मण्ण ; ( पात्र )। अञ्भिपसाथ पुं [ दे ] राहु ; ( दे १, ४२ ) 🎷 अञ्भय पुं अर्भक ] वालक, वचा ; (पात्र )। 🔧 अञ्भय पुं [ अभ्रक ] ग्रभरख ; ( जी ४ ) । अञ्मरहिय वि [ अभ्यर्हित ] सत्कार-प्राप्त, गौरव-शाली ; (बृह १)। अव्भवहार पुं [अभ्यवहार] भोजन, खाना; (विसे २२१)। अञ्भव्व देखो अभव्य । " श्रव्भव्याणं सिद्धा णंतगुण। र्णतयां भव्वा " ( पसं ८४ )। अव्यक्त सक [अभि+अस् ] सीखना, अभ्यास करना। ंबक्र—अव्भसंतः; (स६०६)। क्र—अव्भसियन्वः; ( सुर १४, ⊏१ )। अञ्चलपा न [ अभ्यसन ] अभ्यात ; ( दसनि १ ) । " अवभित्य वि [ अभ्यस्त ] सीला हुआ ; ( सुर १, १८० ; É, 98 ) 1 अञ्महिय वि [ अभ्यधिक ] विशेष, ज्यादः ; (सम २ ; सुर १, १७० ) <u>।</u> अब्भाअच्छ वि [ अभ्या+गम् ] संमुख ब्राना, सामने ग्राना। ग्रव्भाग्रन्छइ; (षड्)। अञ्माद्दक्त देलो अञ्मक्ता । श्रञ्भादक्तहः, श्रञ्भा-इक्लेजां; ( ग्राचा )। 🐃 अञ्चागम पुं [अभ्यागम ] १ संमुखागमन ; २ समीप स्थिति ; ( निवू २ ) । अञ्भागमिय ) वि [अभ्यागत] १ संमुखागत ; २ अञ्मागय पुं श्रागन्तुक, पाहुन , श्रतिथि ; (स्त्र १, २,३; सुपा 🛭 )।

अवभायत्त ) वि [दे] प्रत्यागत, वापिस त्राया हुआ ; अभायत्थ ∫ (दे १, ३१)। अवभास न [अभ्यास ] १ निकट, नजदीक ; ( से ६, ६०; पात्र ) । २ वि समीप-वर्ती, पार्श्व-स्थित ; (पात्र)। ३ पुं. शिचा, पढ़ाई, सीख; ४ ब्रावृत्ति; (पात्र ; बृह १)। १ त्रादत ; (ठा ४,४)। त्रावृत्ति से उत्पन्न संस्कार ; (धर्म २)। ७ गणित का संकेत-विशेष ; (कम्मे ४, ७८ ; ८३)। अव्भास सक [अभि+अस् ] अभ्यास करना, ब्राइत डालनां । " जं अञ्भासइ जीवो, गुणं च दोसं च एत्थ जम्मिमि। ं तं पावइ पर-लोए, तेख यं अञ्भास-जोएख" (धर्म २; भवि)। अन्माह्य वि [ अभ्याहत ] त्रांघात-प्राप्त ; ( महा )। अभिग देखो अभग=अभि + अंज् । प्रयो—अभिगा-वेइ; (पि २३४)। अिंभंग देखो अञ्भंग=त्रम्यंग ; ( गाया १, १८ )। अविभंगण देखो अवभंगण ; ( कप्प ) । अिंगाय देखो अञ्मंगिय ; ( कप्प )। अव्भिंतर देखो अव्भंतर ; ( कप्प ; सं ७; पण्ह ३, ४ ; णाया १, १३)। अिंगतरओ ब्र [ अभ्यन्तरतस् ] १ भीतर से ; २ भीतर-में ; ( आवम )। अविभंतरिय वि [ आभ्यन्तरिक ] भीतर का, अन्तरङ्ग ; ( सम ६७ ; कप्प ; णाया १, १ )। अव्भिद्ध वि [ दे ] सगत, सामने श्राकर भीडा हुश्रा, " हत्थी हत्थीण समं अविभद्धो रहवरो सह रहेणं '' ( पउम ६,१८२ ; ६८, २७)। अव्भिड सक [ सं+गम् ] संगति करना, मिलना । अव्भि-डइ ; (कुमा ; हे ४, १६४) । अविभडसु ; (सुपा १४२)। अव्भिडिअ वि [संगत ] संगत, युक्त ; (पात्र ; दें /9, os ) l अञ्मिडिअ वि [ दे ] सार, मजबूत ; ( दे १, ७८ )। अञ्मिण्ण वि [अभिन्न ]भेद को अप्राप्त ; ( धर्म २ )। अञ्मुअअ देखो अञ्मुदय ; ( हे १४, ६४ ; स ३० )। अञ्भुक्ख सक [ अभि+उक्ष् ] सिञ्चन करना । वक्र-अञ्जुक्खंत ; (वजा ८६)। अञ्मुक्खण न [अभ्युक्षण ] सिञ्चन करना, छिटकाव ; (स ५७६)।

अञ्जुक्खणीया स्त्री [ अभ्युक्षणीया ] सीकर, त्रासार, पवन से गिरता जल ; ( बृह १ )। अब्भुक्खिय वि [अभ्युक्षित ] सिक्त ; (स ३४० )। अब्भुगम पुं [ अभ्युद्गम ] उद्य, उन्नति ; ( सूत्र १,१४)। अब्भुग्गय वि [ अभ्युद्गत ] १ उन्नत ; २ उत्पन्न ; (णाया १, १)। ३ छंचा किया हुआ, उठाया हुआ: ; (औप)। ४ चारों तरफ फैला हुआ ; (चंद १८)। अब्भूगाय वि [अभ्रोद्धत ] ऊंचा, उन्नत : (भग १२,४)। अब्भुचय पुं [ अभ्युचय ] समुचय ; ( भास ६४ )। अब्भुज्जय वि [ अभ्युद्यत ] १ उद्यत, उद्यम-युक्त ; ( गाया १, ४)। २ तय्यार ; ( गाया १, १ ; सुपा २२२)। ३ पुं एकाकी विहार : ( धम्म १२ टी )। ४ जिनकिएक मुनि ; ( पंचव ४ )। अब्भुट्ट उम [ अभ्युत्+स्था ] १ ब्रादर करने के लिए खड़ा होना। २ प्रयत्न करना। ३ तय्यारी करना। अब्भुट्ठेइ; ( महा )। वक्त-अब्भुटुमाण ; ( स ४१६)। संक् अञ्भुद्वित्ता ; (भग)। हेक् अञ्भुद्वित्तए ; (ठा २, १)। कु—अञ्भुट्ठेयन्व ; (ठा ८)। अञ्भुद्धण न [ अभ्युत्थान ] ब्रादर के लिए खड़ा होना ; ़ (सं १०, ११ )। अव्भुद्घा देखो अव्भुद्घ । अञ्मुद्वाण देखो अञ्मुद्वण ; ( सम ५१ ; सुपा ३७६ )। अञ्भुद्विय वि [ अभ्युतिथत ] १ सम्मान करने के लिए जो खड़ा हुआ हो ; ( णाया १, ८ )। २ उद्यत, तय्यार्र; " अन्भुद्विएस मेहेसु " ( गाया १, १ ; पडि )। अञ्मुट्ठेत् [ अभ्युत्थात् ] त्रभ्युत्थान करने वाला ; ( ठा k, १)। अञ्जुण्णय वि [ अभ्युन्नत ] उन्नत, ऊंचां ; (पांह १,४)। अञ्भुण्णयंत वकृ [ अभ्युन्नयत् ] १ ऊंचा करता हुआः २ उत्तेजित करता हुत्रा ; " तीएवि जलंति दीववत्तिमन्भु-एणअंतीए " (गा २६४)। अञ्मुत्त अक [स्ना] स्नान करना। अञ्मुतंद्र ; (हे ४, १४)। वक् --अञ्भुत्तंत ; (कुमा)। अव्भुत्त अक [ प्र+दीप् ] १ प्रकाशित होना । २ उत्ते-जित हाना । अञ्भुतइ ; (हे ४, १५२)। अञ्भुतए ; ( कुमा )। प्रयो--ग्रन्भुर्तेति ; ( से ४, ४६ )। अञ्मुत्तिअ वि [ प्रदीत ] १ प्रकाशित ; २ उतेजित ; ( से १४, ३८)।

```
अञ्मुत्थ वि [ अभ्युत्थ ] उत्पन्न, " पुञ्चभवन्भुत्थसिएं-
   हाओं " (महा)।
  अञ्मुत्य ) देखो अञ्मुद्धा । वक् —अञ्मुत्यंत ; ( से
  अञ्मुत्था (१२, १८) । संकृ—अञ्मुत्थिताः (काल) ।
ু अञ्भुद्य पुं [ अभ्युद्य ] १ उन्नति, उदय ; (प्रयौ २६) ;
   " अञ्भुयभूयञ्भुद्यं लद्धूणं नरभवं सुदीहद्धं "
   ७६८ टी )।
  अञ्मुद्धर सक [ अभ्युद् + धृ ] उद्धारं करना । श्रव्भुद्धरामिः;
    (भवि)।
  अञ्मुद्धरण न [ अभ्युद्धरण ] १ उद्घर ; (स ४४३) । २
    वि. उद्धार-कारक ; (हे ४, ३६४)।
  अञ्मुन्नय देखो अञ्मुण्णय ; ( णाया १, १ )।
  अञ्भूष्माड वि [अभ्युद्धट ] त्रत्युद्धट, विशेषं उद्धतः, (भवि)।
  अञ्भूय न [अद्भृत] १ ब्रार्थ्य, विस्मय ; (उप ७६८ टी) ।
    २ वि. ब्रार्थ्य-कारक ; (राय ; सुपा; ३४)। ३ पुँ.
   साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध रसी में स एक ;
    " विम्हयकरो अपुच्चो, अभूयपुच्चो य जो रसो होइ ।
      हरिसविसाउप्पत्ती, लक्खणद्रो त्रव्भुद्रो नाम " ( त्रणु )।
  अञ्भुवगच्छ सक [ अभ्युप+गम् ] १ स्वीकार करना ।
    २ पास जाना । प्रयो,—संक्र—अञ्भुवगच्छावियः
    (पि १६३)।
  अञ्मवगच्छाविथ ,वि [ अभ्युपगमित ] स्वीकार कराया
    हुआ ; " ताहे तेहिं कुमारेहिं संवो मज्जं पाएता अब्भुवग-
    च्छाविद्यो विगयमत्रो चिंतेइ '' ( द्याक पृ ३० )।
  अञ्चलाम पुं [अभ्युपगम ] १ स्वीकार, श्रङ्गीकार ;
    (सम १४५; स १७०)। २ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध सिद्धान्त-
    विशेष ; ( बृह १ ; स्त्र १, १२ )।
  अट्सुवगमणा 'स्त्री [ अभ्युपगमना ] स्वीकार, ब्रङ्गी-
    कार: ( उप ८०४ )।
  अञ्चवगय वि [ अभ्युपगत ] १ स्वीकृत ; (सुर ६, ४८)।
    २ समीप में गया हुआ ; ( आचा )।
  अव्भुववण्ण वि [ अभ्युपपन्न ] अनुप्रह-प्राप्त, अनुप्रहीत ;
    ( नाट ; पि १६३; २७६ )।
  अञ्जवचत्ति स्त्री [अभ्युपपत्ति ] त्रनुप्रह, महरवानी ;
    ( ग्रिम १०४ )।
  अक्षो देखो अन्वो ; ( पंड् ) i
  अञ्मोक्खिय वि [ अभ्युक्षित ] सिक्त, सीचा हुम्रा;
    (सुर ६, १६१ )।
```

```
अञ्मोय ( अप ) देखो आभोग ; ( भिव )।
अञ्भोवगमिय वि [ आभ्युपगमिक ] स्वेच्छा से स्वीकृत ।
 ी स्त्री [ ी ] स्वेच्छा से स्वीकृत तपश्चर्यादि की वेदना;
 (ठा४,३)।
अव्हिड देखो अञ्मिड। ग्रव्हिडइ ; ( पड् )।
अञ्हुत्त देखो अञ्मुत्त । अञ्हुत्तइ ; ( पड् )।
अभग्ग वि [ अभग्न ] १ त्रविष्डत, त्रत्र टित ; ( पिंड )।
 २ इस नाम का एक चोर ; (विपा १,१)।
अभत्त वि [अभक्त] १ भक्ति नहीं करने वाला ; (कुमा) ।
 २ न भोजनका ग्रभाव; (वव ७)। °ट्ट पुं [ °प्रथें ]
 उपनास ; ( त्राचू ; पडि ; सुपा ३१७ ) । °द्विय नि
 [ शिथिंक ] उपंाधित, जिसने उपवास किया हो वह ;
 (पंचव २)।
अभय न [ अभय ] १ भय का त्रभाव, धेर्य ; ( राय )।
 २ जीवित, मरण का ग्रभाव ; ( स्त्र १, ६ )। ३ वि. भय-
 रहित, निर्भीक ; ( ब्राचा ) ४ पुं राजा श्रेणिक का एक
 विख्यात पुत्र और मन्त्री, जिसने भगन्नान् महावीर के पास
 दीचा ली थी; ( अनु १; णाया १, १ )। °कुमार
 पुं िकुमार वें देखो अनन्तरोक्त अर्थ; (पडि)। °द्यं
 वि [ °द्य ] भय-विनाशक, जीवित-दाता ; (पडि) । भ्दाण
 न [ °दान ] जीवित-दान ; (पणह २,४)। °दैव पुं
 [ °देव ] कईएक विख्यात जैनाचार्य और प्रन्थकारों का
 नाम; (मुणि १०८७४ ; गु १४; ती ४०; सार्घ ७३)।
 'प्पदाण न प्रदान] जीवित का दान ; ( स्थ १, ६ )।
 °वत्त त वित्व निर्भयता, अभय ; ( सुपा १८)।
 °सेण पुं [ °सेन ] एक राजा का नाम ; ( पिंड )।
अभयंकर वि अभयंकर | अभय देने वाला, अहिंसक ;
 ( सुग्र. १, ७, २८)।
अभयां स्त्री [ अभया ] १ हरीतकी, हरडई; ( निचू १४ ) ।
  २ राजा दिववाहन की स्त्री का नाम ; ( ती ३५ )।
अभयारिष्ट न [ अभयारिष्ट ] मद्य-विशेष ; (सूत्र १, ८)। -
अभवसिद्धिय ) पुं [ अभवसिद्धिक ] अभव्य, मुक्ति के
अभवसिद्धिय ) हा १)।
          विं [ अभव्य ] १ ग्रमुन्दर, ग्रचारु; ( विंसे )
            र पुँ मुक्ति के लिये अयोग्य जीव ; ( विसे ;
            कम्म ३, २३)।
```

अभाअ वि अभाग ] ग्र-स्थान, ग्रयोग्य स्थान ; (से ं ⊏, ४२ ) । अभाइ वि [अभागिन् ] अभागा,, हत-भाग्य, कमनसीव ; (चारु २६)। अभागभ्रेज्ज वि [अभागभ्रेय]ऊपर देखो; (पउम २८,८९) अभाव पुं [अभाव] १ ध्वंस, नाश ; (बृह १)। २ ग्र-विद्यमानता, ग्रसत्व : ( पंचा ३ )। ३ ग्रसम्भव ; (दस १)। ४ अशुभ परिणाम ; (उत १)। अभाविय वि [ अभावित ] त्रयोग्य, त्रनुचित ; (ठा १० ; वृह ३)। अभावुग वि [ अभावुंक ] जिस पर दूसरे के संग की असर न पड़ सके वह, "विसहरमणी अभावुगद्व्यं जीवो उ भावुगं तम्हा" ( सुपा १७५; अभेघ ७७३ )। अभासग) वि [ अभाषक ] १ वोलने की शक्ति जिसको उत्पन्न न हुई हो वह ; २ नहीं बोलने वाला ; ३ पुं. केवल त्वग्-इन्द्रिय वाला, एकेन्द्रिय जीव; ४ मुक्त ब्रात्मा ; ( ठा २, ४; भग; ब्रग्र ) । अभासा स्त्री [अभाषा ] १ असत्य वचन ; २ सत्य-्र अभि ग्र [अभि ] निम्न-लिखित ग्रर्थों में से किसी एक को वतलाने वाला अव्ययः १ संमुख, सामने ; जैसे-'ग्रंभिगच्छण्या' ( ग्रौप )। २ चारों त्र्योर, समन्तात् ; जैसे—'ग्रभिदो' (स्वप्न ४२)। ३ वलात्कार : जैसे— 'ग्रमित्रोग' (धर्म २ )। ४ उल्लंघन, ग्रतिक्रमण ; जैसे— 'ग्रभिक्कंत' ( ग्राचा )। ५ ग्रत्यन्त, ज्यादः ; जैसे— 'त्रभिदुग्ग' (सूत्र १, १, २)। ६ लच्य ; जैसे—'त्रभि मुहं'। ७ प्रतिकृत , जैसे—'श्रभिवाय' ( श्राचा )। प् विकल्प ; ६ संभावना ; ( नित्रू १ )। :१० निरर्थक भी इस अव्यय का प्रयोग होता है; जैसे—'अभिमंतिय' ( सुर १६, ६२·)। अभिअण पुं [अभिजन ] १ कुल ; २ जन्म भूमि ; (नाट)। अभिआवण्ण वि [ अभ्यापन्न ] संमुख-ग्रागत ; (सुग्र १, ४,२ )। अभिइ स्त्री [ अभिजित् ] नत्तत्र-विरोष ; ( ठा २, ३ )। अभिइ सक [ अभि + इ ] सामने जाना, संमुख जाना । वक्र-- अभिइंत ; ( उप १४२ टी )। ं अभिउंज देखो अभिजुंज । संक्र—अभिउंजिय ; ( ठा ३, ४ ; दस १० )।

अभिओअ हुतुम; ( ग्रीप; ठा १०)। २ वलात्कार, " ग्रीमग्रीप अ निअंगे" ( श्रा १ ) । ३ वलात्कार से कोई भी कार्य में लगाना ; (धर्म २)। ४ अभिभव, परा-भव ; ( ग्राव ४ )। ५ कार्मण-प्रयोग, वशोकरण, वश करने का चूर्ण या मन्त्र-तन्त्रादि ; दव्वस्मि होइ जोगो, विज्जा मंता य भावस्मि" ( ग्रोंघ ४६७ )। ६ गर्व, ग्रभिमान; ( ग्राव १ )। ७ ग्राग्रह, हठ; ( नाट )। °पण्णित्त स्त्रो [ °प्रज्ञप्ति ) विद्या-विरोत्र ; ( णाया १, १६)। देखो अहिओय। अभिओगी स्त्री [आभियोगी] भावना-विशेष, ध्यान-विशेष, जो अभियोगिक देव-गति ( नौकर-स्थानीय देव-जाति ) में उत्पन्न होने का हेतु हैं ; ( वृह १ )। अभिओयण न [ अभियोजन ] देखो अभिओग ; ( आवः पराग २०)। अभिंगण ) देखो अःभंगण ; ( नाट ; रंभा ) । 'अभिंजण ∫ अभिकंख सक [ अभि+काङ्क्ष ] इंच्छा करना, चाहना । अभिकंखेजा; (आचा)। वक्र-अभिकंखमाण; (दस ٤, ३) ١ अभिकंखा स्त्री [अभिकाङ्क्षा ] श्रमिलाषा, इच्छा ; (आचा)। अभिकंखि । वि [ अभिकाङ्धिन् ] ग्रमिलाषी, अभिकंखिर ) इच्छुक ; (पि ४०५ ; सुपा १२६)। अभिक्कांत वि [ अभिकान्तं ] १ गत, त्र्रतिकान्त, " त्रण-भिक्कंतं च खलु वयं संपेहाए " ( ब्राचा )। २ संमुख गत; ३ त्रारव्ध; ४ उल्लंघित; ( श्राचा; सूत्र २, २ )। अभिक्कम सक [ अभि + क्रम् ] १ जाना गुजरना । १ सामने जाना। ३ उल्लंघन करना। ४ शुरू करना। वकु-अभिक्कममाण ; ( त्राचा )। संकृ-अभि-क्कमा; (स्यान, १, २)। अभिक्कम पुं [अभिक्रम ] १ उल्लंघन । २ प्रारम्भ । ३ संमुख-गमन। ४ गमन, गति : ( श्राचा )। ो अ [ अभीक्ष्ण ] वारंवार ; ( उप १४७ अभिक्खण रदी; ठा २, ४; वव ३)। अभिक्खा ही [अभिख्या ] नाम ; (विसे १०४८)।

```
अभिगच्छ संक [अभि + गम् ] सामने जाना। अभि-
  गच्छंति ; (भग २, ४)।
 अभिगच्छणया स्त्री [अभिगमन ] संमुख-गमन;
   ( ग्रीप )।
् अभिगज्ज अक [ अभि+गर्ज् ] गर्जना, ख्व जोर से अवाज
   करना। वक् —अभिगज्जंत; ; ( गाया १, १८ ; सुर
   १३, १८२ )।
 अभिगम पुं [ अभिगम ] १ प्राप्ति, स्वीकार ; (पक्खि)।
   २ ब्रादर, सत्कार ; (भग २, ६)। ३ (गुरु का)
   उपदेश, सीख ; ( णाया १, १ )। ४ ज्ञान, निश्चयः
   (पत्र १४६)। १ सम्यक्त्वुका एक भेद; (ठा २,
   १)। ६ प्रवेश ; (मे ८, ३३)।
 अभिगमण न [ अभिगमन ] ऊपर देखो ; ( स्वप्न १९ ;
   णाया १, १२ )।
  अभिगमि वि [अभिगमिन् ] १ ब्रादर करने वाला।
   २ उपदेशक । ३ निरचय-कारक । ४ प्रवेश करने वाला ।
   ५ स्वीकार करने वाला, प्राप्त करने वाला ; (पण्ण ३४)।
 अभिगय वि [ अभिगत ] १ प्राप्त । २ सत्कृत । ३
   उपदिष्ट। ४ प्रविष्ट ; ( वृह १ )। ४ ज्ञात, निश्चित ;
   (णाया १, १)।
 अभिगहिय न [ अभिग्रहिक ] मिध्यात्व-विशेष ; ( कम्म
   ४, ११)।
 अभिगिज्ञ यक [अभि+ गृत् ] यति लोभ करना, यास-
   क्त होना । वक्र-अभिगिज्मत ; ( सूत्र २, २ )।
 अभिगिण्ह े सक [अभि + ग्रह् ] ग्रहण करना, स्वी-
 अभिगिन्ह कारना। अभिगिरहइ; (कप्प)। संकृ—
  'अभिगिन्हित्ता, अभिगिज्कः; (पि ४८२; ठा २, १ )।
 अभिगाह पुं [ अभिग्रह ] १ प्रतिज्ञा, नियम ; ( ग्रंब ३ )।
  '२ जैन 'साधुयों का ब्राचार-विशेष ; ( वृह १ )। ३
   प्रत्याख्यान, (नियम-विशेष) का एक भेद ; (आव ६)।
   ४ कदांग्रह, हठ ; ( ठा २, १ ) । ५ एक प्रकार का
   शारीरिक विनय ; (वव १)।
  अभिग्गहिय वि [ अभिग्रहिक ] व्यभिग्रह वाला ; ( ठा
  <sup>।</sup> २, १ ; पव ६ ) !
  अभिग्गहिय वि [ अभिगृहीत ] १ जिसके विषय में अभि-
  ग्रह किया गया हो वह ; (कप्य ; पव ६ )। २ न अव-
   धारण, निरचय ; (पगण ११)।
```

```
अभिघट्ट सक [अभि + घट्ट् ] वेग सं जाना 🎼 क्वकृ—
 अभिघट्टिजमाणं ; ( रायं )।
अभिघाय पुं [अभिघात ] प्रहार, मार-पीट, हिंसा ;
 (परहोत, १; दूह ४ )।
अभिचंद् पुं [ अभिचन्द्र ] १ यदु-वंश के राजा अन्धक-
 वृब्णि का एक पुत्र, जिसने जैन दीचा ली थी; ( ग्रंत
 ३)। २ इस नाम का एक कुलकर पुरुष; (पटम ३,
१४) i ३ मुहूर्त-विशेव ; (सम ४१)।
अभिजण देखो अभिअण ; (स्वप्न २६)।
अभिजस न [अभियशस् ] इस नाम का एक जैन साधुत्रों
 का कुल ( एक अयाचार्य को संतित ); (कप्प )।
अभिजाइ स्रो [ अभिजाति ] कुलीनता, खानदानी ; ( उत्त-
 99.) 1
अभिजाण सक [अभि+ज्ञा ] जानना । वकु अभि-
 जाणमाण ; ( श्राचा )।
अभिजाय वि [अभिजात] १ उत्पन्न, " श्रभिजायसङ्ढो ''
 (उत्त १४)। २ कुलीन ; (राज)।
अभिजुंज सक [अभि+युज्] १ मन्त्र-तन्त्रादि से वरा
 करना। २ कोई कार्य में लगाना। ३ आर्लिंगन करना।
 ४ स्मग्ण कराना, याद दिलाना । संकृ अभिज्ञाजिय,
 अभिजुंजियाणं, अभिजुंजित्ताः, (भगरे, ४ ; सूत्रं
  १, ४, २; ब्राचा ; भग ३, ४ )।
अभिजुत्त वि [ अभियुक्त ] १ वत-नियम में जिसने दूषण
 न लगाया हो वह ; ( गाया १, १४ ) । २ जानकार,
 पण्डित ; ( गांदि )। ३ दुश्मन से घिरा हुआ ; ( नेगां
 920)1
अभिज्ञा स्त्री [ अभिध्या ] लोभ, लोलुपता, त्रासिन्त ;
 (सम ७१; पगह १, ४)।
अभिज्ञिमय वि [अभिध्यित ] ग्रिभेलिवत, वान्छित ;
 (पराण २८)।
अभिट्ठ्य वि [ अभिष्टुत ] वर्णित, श्लावित, प्रशंसित ;
'(ंग्राव २)।
अभिड्डुय देखो अभिद्दुय ; ( सूत्र १, २, ३ )।
अभिणअंत ) देखो अभिणी । अभिणाउँ ।
अभिणंद सक [अभि+नन्दु ] १ प्रशंसा करना, स्तुति
'करना । ' २ अगरीर्वाद देना । १ ३ प्रीति करना । ४ खरो
```

```
मनाना । 🖟 चाहना, इच्छना । 🐧 बहुमान करना, आदर
   करना । अभिणंदइ ; (स १६३) । वक् -- अभिणंद्ंत;
   ( ग्रीप ; गाया १, १ ; पडम ४, १३० )। क्वक्र-
   अभिणंदिज्ञमाण ; ( ठा ६ ; णाया १, १ )।
 अभिणंदिय वि [ अभिनन्दित ] जिसका श्रीमनन्दन किया
   गया हो वह ; ( सुपा ३१० )।
 अभिगंदण न [अभिनन्दन] १ अभिनन्दन; २ पुं. वर्तमान
   अवसर्पिणी-काल के चतुर्थ जिन-देव; (सम ४३)। ३
   लोकोत्तर श्रावण मास ; ( सुज्ज १० )।
 अभिणय पुं [ अभिनय ] शारीरिक चेष्टा के द्वारा हृदय
   का भाव प्रकाशित करना , नाट्य-क्रिया; ( ठा ४, ४ )।
 अभिणव वि अभिनव ] नूतन, नया : ( जीव ३ )।
 अभिणिक्खंत वि [अभिनिष्कान्त ] दोन्नित, प्रविज्ञत ;
   (स २७८)।
 अभिणिगिण्ह सक [ अभिनि+ग्रह् ] रोकना, अटकाना।
   संक्र—अभिणिगिज्भः ; (पि ३३१; ४६१)।
अभिणिचारिया स्त्री [ अभिनिचारिका ] भिन्ना के लिए
   गति-विशेष: (वव ४)।
 अभिणिपया स्त्री [ अभिनिप्रजा ] त्रलग २ रही हुई प्रजा;
 ('वव ६ )।
 अभिणिवुज्म सक [अभिनि+वुध्न] जानना, इन्द्रिय आदि
  द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान करना । अभिणिवुज्मए; (विसे ८१)।
 अभिणिवोह पुं [ अभिनिवोध ] ज्ञान विशेष, मित-ज्ञान ;
  ं( सम्म ⊏६ )।
 अभिणियदृण न [ अभिनिवर्त्तन ] पीछे लौटना, वापिस
   जाना ; ( आचा )।
 अभिणिविद्व वि [ अभिनिविष्ठ ] १ तीव रूप से निविष्ठ ;
   २ त्राग्रही ; ( उत १४ )।
 अभिणिवेस पुं [अभिनिवेश] ब्राग्रह, हठ ; ( गाया
   9, 92 ) 1
 अभिणिवेह पुं [ अभिनिवेध ] उलटा मापना ; (त्रात्म)।
 अभिणिञ्चगड वि [दे अभिनिञ्याकृत ] भिन्न परिधि
   वाला, पृथग्भृत ( घर वगैरः ); ( वव १, ६ )।
 अभिणिञ्बद्द सक [अभिनि+चृत् ] रोकना, प्रतिषेध
   करना। " से मेहावी अभिणिव्वर्टेजा कोहं च मार्गं.च
   मायं च लोभं च पेउजं च दोसं च मोहं च गर्नां च जम्मं
   च मारं च नरयं च तिरियं च दुक्खं च " ( ब्राचा)।
 अभिणिव्वष्ट सक [ अभिनिर्+वृत् ] १ -संपादित करना,
```

निष्पन्न करना। २ उत्पन्न करना। संक्र-अभिणिञ्बद्दित्ता, (भग ५, ४)। अभिणिव्यद्द वि [ अभिनिर्चृत्त ] १ निष्पत्र । २ उत्पत्र ; " इह खलु अतताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसंभूआ त्रभिसंजाया त्रभिणिव्वद्टा त्रभिसंवुड्डा त्रभिसंवुद्धा त्रभि-निक्खंता अणुव्वेण महामुणी '' ( आचा )। अभिणिव्युड वि अभिनिवृति । १ मुक्त, मोज्ञ-प्राप्त ; ( सूत्र १, १, १ )। ३ शान्त, ब्रक्कपितः ( ब्राचा )। ३ पाप सं निवृत्त 🕫 ( सूत्र १, २, १ )। अभिणिसज्जा स्ती [ अभिनिषद्या ] जैन साधुत्रों को रहने का स्थान-विशेष ; (वव १)। अभिणिसिट्ट वि [ अभिनिस्पृष्ट ] बाहर निकला हुआ ; (जीव ३)। अभिणिसेहिया स्त्री [अभिनेषेषिकी ] जैन साधुयों का स्वाध्याय करने का स्थान-विशेष : ( वव १ )। अभिणिस्सड वि [ अभिनिस्सत ] वाहर निकला हुत्रा ; (भग १४, ६)। अभिणी सक [ अभि+नी ] श्रभिनय करना, नाट्य करना । वक्र—अभिणअंत ; (मै ७५)। क्वक्र—अभिण-इज्जंत ; ( सुपा ३४६ )। अभिणूम न [अभिनूम] माया, कपटः (सुत्र १, २, १)। अभिण्ण वि [ अभिज्ञ ] जानकार, निपुण ; ( उप ४८०)। अभिंग्ण वि [अभिन्त ] १ अ-त्रुटित, अ-विदारित, अ-खिंग्डत ; ( उवा ; पंचा ११ )। २ भेद-रहित, अपृथम्भूत ; (वृह ३)। अभिण्णपुड पुं दि ] खाली पुड़िया, लोगों को उगने के लिए लड़के लोग जिसको रास्ता पर रख देते हैं; (दे १,४४)। अभिण्णाण न [अभिज्ञान] निशानी, चिह्न; (श्रा १४) । अभिण्णाय वि [ अभिज्ञात ] जाना हुआ, विदित; (आचा)। अभितज्ज सक [अभि+तर्ज् ] तिरस्कार करना, ताड़न करना। वक्र-अभितज्जेमाण ; ( गाया १, १८ )। अभितत्त वि [अभितप्त ] १ तपाया हुत्रा, गरम किया हुआ ; ( सूत्र १, ४, १, २७ )। अभितव सक [ अभि+तप् ] १ तपाना ; र पीडा करना । " चतारि अगणिओ समारभिता जेहि कूरकम्मा भितविति , वालं " (स्या १, ४, १, १३)। कवक् अभित-प्पमाण; " ते तत्थ चिट्ठंतिभितप्पमाणा मच्छा व जीवं-तुवजोतिपता " (सुत्र १, ४, १, १३)।

अभिताच संक [ अभि+तापय् ] १ तपाना, गरम करना । २ पीडित करना । अभितावयंतिः (सुत्र १, १, १, ११; २२ ) । अभिताव पुं [अभिताय] १ दाहं ; २ पीडा ; ( सूत्र अभितास सक [अभि+त्रासय् ] त्रास उपजाना, भय-भीतं करना । वक्च-अभितासमाण : (णार्या १,१८)। अभित्थुं सक [ अभि+स्तु ] स्तुति करना, कांघा करना, वर्णन करना। अभित्युणति, अभित्युणामि ; (पि ४९४; विसे १०१४)। वक्-अभित्थुणमाणः (कप्प) । कवक् अभित्थुव्यमाण ; ( रयणं ६८ ) । अभित्थुय वि अभिष्टुत हितुत, श्लाधित ह ( संया )। अभिथु देखो अभित्थु । वक् अभिथुणंत ; (णाया १, १)। कवक अभिथुव्यमाणः (कप्पः ठा ६)। अभिद्रुग्ग वि [अभिद्रुर्ग ] पे दुःखोत्पादक स्थान : २ त्रातिविवम स्थान ; ('स्त्रा १, ४, १, १७ )। अभिदो (शौ) त्र [ अभितः ] चारों त्रोर से; (स्वप्न ४२) । ं अभिद्वं सक [ अभि+द्रु ] पीड़ा करना, दुःखं उपजाना, हरान करना। " नुदंति वायाहिं अभिद्वं गरां'' ( आचा २, १६, २ )। अभिद्विय वि [ अभिद्रुत ] उपद्रुत, हैरान किया हुआ ; ( सुर १२, ६७ )। अभिदुदुय देखी अभिद्विय ; (गाया १, ६ ; स १६ )। अभिधाइ वि [अभिधायिन् ] वाचक, कहने वाला ; (विसे ३४७२)। अभिधारण न [अभिधारण] धारणा, चिन्तन ; (बृह ३)। अभिभेज्ज ) पुं [अभिभेय ] व्यर्थ, वाच्य, पदार्थ ; अभिश्वेय 🤰 (विसे १ टी )। अभिनंद देखो अभिणंद । वक्त-अभिनंदमाणः (कप्प)। कवक् अभिनंदिज्जमाणः ( महा )। अभिनंदण देखो अभिणंदण ; (कप्प )। अभिनंदि स्त्री [ अभिनंदि ] ग्रानन्द, खुशी, ''पार्वेंड ग्रं नंदिसेणमभिनंदिं " ( अजि ३७ )। अभिनिक्खंत देखो अभिणिक्खंत ; ( भ्राचा ) । अभिनिक्खम अक [ अभिनिर्+क्रम् ] दीचा (संन्यास ) लेना, दीचा लेने की इच्छा करना, गृहवास से वाहर निकलना। वक्-अभिनिक्खमंत ; (पि ३६७)। अभिनिगिण्ह देखो अभिणिगिण्ह ; ( श्राचा )।

अभिनिवुज्भ देखो अभिणिवुज्भ । ग्रामिनिवुज्भः ; (विसे ६५)। अभिनिवर्द्धं देखो अभिणिवर्द्ध । संक्र-अभिनिवर्द्धिताणुः (पि ४८३) i अभिनिविद्व देखो अभिणिविद्व ; (भग)। अभिनिवेसिय न (अभिनिवेशिक) मिथ्यात्व का एक प्रकार, सत्य वस्तु का ज्ञान होने पर भी उसे नहीं मानने का दुराग्रह ; (श्रा ६; कम्म ४, ४१)। अभिनिव्वट्ट देखो अभिणिव्वट्ट ; (क्रप्र; ब्राचा ) अभिनिव्विट्ट वि अभिनिर्विष्ट ] संजात, उत्पन्न ; (कप्प)। अभिनिव्युड देखो अभिणिव्युड; ( पि २१६ )। अभिनिरुसव अक [अभिनि + स्रू ] टपकना, भरना। श्रभिनिस्सवद्; (भग)। अभिन्नाण देखो अभिष्णाण ; ( ब्रोघ ४३६ ; सुर ७, १०१ )। अभिन्नाय देखो अभिण्णायः ( कप्प ) । अभिपल्लाणिय वि [ अभिपर्याणित ] ब्रध्वारापित, जपर रखा हुआ ; ( कुमा )। अभिपाइय वि [ आभिप्रायिक ] ब्रिभिप्राय-संबन्धी, मनः-कल्पित ; ( अणु )। अभिष्पाय पुं [ अभिप्राय ] ब्राशय, मन-परिणाम; (ब्रांचा; स ३४ ; सुपा २६२ )। अभिष्पेय वि [ अभिन्ने त ] इष्ट ; त्र्यभिमत ; ( स २३ ) ! अभिभुव सक [ अभि + भू ] पराभव करना, पराह्तु करना । अभिभव ; (महा)। संक अभिभविय, अभिभूय ; (भग ६, ३३; पण्ह १, २)। अभिभव पुं [अभिभव ] पराभव, पराजय, तिरस्कार ; (श्रीचा; दे १, ४७)। न [अभिभूवन ] ऊपर देखों ; ( मुपा अभिभवण 1 ( 308 अभिभास सक [अभि+भाष्] संभाष्य करना। अभिभासे; (पि १६६) । अभिभूद स्त्री [अभिभूति ] पराभव, अभिभव ; ( द ३० )। अभिभूय वि [ अभिभूत ] पराभूत, पराजित; ( ब्राचा ; . सुर ४, ७५ ) अभिमंजु देखो अभिमण्णु ; (हे ४, ३०४)।

```
अभिमंत सक अभि+मन्त्रय् | मंत्रित करना, मन्त्र से
               संक्-अभिमंतिऊण, अभिमंतिय ;
  संस्कारना ।
  ( निचू १; आवम )।
अभिमंतिय वि [ अभिमन्तित ] मन्तं से संस्कारितः ( सुर
  98, 82)1
अभिमन्त सक [अभि+मन् ] १ अभिमान करना । २
  सम्मत करना। अभिमन्नइ; (विसे २१६०, २६०३)।
अभिमय वि [अभिमत] इष्ट, अभिप्रेत; (स्त्रा
  २, ४ )।
अभिमाण पुं [ अभिमान ] अभिमान, गर्व ; ( निचू १ )।
अभिमार पुं [ अभिमार ] वृत्त-विरोव ; ( राज )।
अभिमृह वि [अभिमृख ] १ संमुख, सामने स्थित ; २
 किवि सामने ; (भग)।
अभिरइ स्त्री [ अभिरति ] १ रति, संभोग, २ प्रीति,
 अनुराग ; (विसे ३२२३)।
अभिरम अक [अभि+रम्] १ कीड़ा करना, संभोग
 करना । २ प्रीति करना । ३ तल्लीन होना, त्र्रासिक्त
 करना । ग्रभिरमइ ; ( महा )। वक्-अभिरमंत, अभिर-
 ममाण ; ( सुपा १२० ; गाया १, २; ४ )।
अभिरमिय वि [अभिरमित] त्रनुरक्त किया हुत्रा,
 " अभिरमियकुमुयवणसंडं सिसमंडलं पलोयइ " ( सुपा
 ३४ )।
अभिरमिय ) वि [ अभिरत ] १ ब्रंतुरक्तः; ( सुपा ३४ )।
अभिरय ) २ तल्लीन, तत्पर "साहू तवनियमसंजमाभिरया"
 (पडम ३७, ६३; स १२२)।
अभिराम वि [अभिराम ] सुन्दर, मनोहर, ( णाया १,
 १३;स्वप्नं ४५)।
अभिरुद्यं वि [अभिरुचित] पसंद, मन का अभिमतः (गाया
 १, १ ; उवा ; सुपा ३४४ ; महा )।
अभिरुप सक [ अभि+रुच् ] पसंद पडना, रुचना । अभिरु-
 यइ; (महा) 1
अभिरुह सक [ अभि+रुह् ] १ रोकना । १ उपर चढ़ना,
 आरोहना। संकृ—-
 " चतारि साहिए मासे वहवे पाणजाऱ्या आगम्म।
   अभिरुक्त कार्य विहरिंसु, आरुहिया गां तत्थ हिंसिंसु "
                              ( थ्राचा )।
अभिरोहिय वि [अभिरोधित ] चारों त्रोर से निरुद्ध, रोका
 हुआ ; ( णाया १, ६ )।
```

```
अभिरोहिय वि अभिरोहित ] ऊपर देखो "परचक-
 रायाभिरोहिया " ( "परचकराजेनापरसैन्यनृपतिनाभिरो-
 हिताः सर्वतः कृतिनरोधा या सा तथा " टी ); (णाया १,६)।
अभिलंघ सक [अभि+लङ्घ् ] उल्लंघन करना।
 वक्र-अभिलंघमाण ; ( णाया १, १ )।
अभिलप वि अभिलाप्य विश्ववनीय ;
 ( आचू १ )।
अभिलस सक [अभि+लप्] चाहना, वाञ्छना। श्रहि-
 लसइ ; ( उव )।
अभिलाअ ) पुं [ अभिलाप ] १ शब्द, ध्वनि ; ( ठा ३,
अभिलाव ११; भास २०)। २ संभाषण ; ( णाया
 .१,८; विसे )।
अभिलास पुं [ अभिलाष ] इच्छा, चाह ; ( गाया १,
 ६; प्रयौ ६१)।
अभिलासि ) वि [ अभिलापिन् ] चाहने वाला, इच्छुकः
अभिलासिण ( वसु ; स ६४४ ; पडम ३१, १२५ )।
अभिलासुग वि [ अभिलासुक ] त्रभिलाबी ; ( उप ३४७
 री )।
अभिलोयण न [ अभिलोकन ] जहां खड़े रह कर दूर की
 चीज देखी जाय वह स्थान ; ( पगह २, ४ )।
अभिलोयण न [ अभिलोचन ] ऊपर देखो ; ( पण्ह २,
 8)1
अभिवंद सक [अभि+वन्द् ] नमस्कार करना, प्रणाम
 करना। वक्त-अभिवंदंतः ( पडम २३, ६ )। क्र-
 " जे साहणो ते अभिवंदियव्वा " (गोय १४);
 अभिवंदणिज्ञ ; (विसे २६४३)।
अभिवंदय वि [ अभिवन्दक ] प्रणाम करने वाला ;
 ( श्रीप )।
अभिवड्ढ ग्रक [ अभि + वृध् ] वहना, वड़ा होना, उन्नत्
 होना । अभिवड्डामो ; भूका--अभिवड्डित्था ; ( कप्प ) ।
 वक्-अभिवड्ढेमाण ; ( जं ७ )।
अभिविद्द देखो अभिवुद्दि ; ( इक )।
अभिविद्धिय वि [अभिविधित] १ वहाया हुआ । १
 अधिक मास , ३ अधिक मास वाला वर्ष ; ( सम ५६ ; चन्द
 १२ )।
अभिवत्ति स्रो [ अभिव्यक्ति ] प्रादुर्भाव ; ( उप २८४ )।
अभिवय सक [अभि + व्रज् ] सामने जाना । वक्र-
 अभिवयंत ; ( णाया १, ५)।
```

```
अभिवाइय वि [ अभिवादित ] प्रणत, नमस्कृत ; ( सुपा
   ३१० )।
 अभिवात पुं अभिवात ] १ सामने का पवन; २ प्रतिकूल
   (गरम या रूचा ) पवन ; ( आचा )।
 -अभिवाद ) सक [ अभि + बादय ] प्रणाम करना,
  अभिवाय 🗸 नमस्कार करना । अभिवाएइ; ( महा )।
   श्रमिवादये (विसे १०१४)। वक्-अभिवायमाण ;
   ( ब्राचा )। कृ—अभिवायणिज्ञं ; ( सुपा ५६८ )।
  अभिवाय देखो अभिवात ; ( श्राचा )।
  अभिवायण न [ अभिवादन ] प्रणाम, नमस्कार ;
   ( त्राचा ; दसचू )।
  अभिवाहरणा स्त्री [अभिव्याहरणा] बुलाहट, पुकार ;
   (.पंचा २)। · · `
  अभिवाहार पुं [अभिव्याहार] प्रश्नोत्तर, सवाल-जवाव
   (विस ३३६६)।
  अभिविहि पुंसी [ अभिविधि ] मर्यादा, ज्याप्ति ; ( पंचा
   १४ ; विसे ≒७४ )।
😘 अभिवृडढ देखो अभिवडढ । संक्र—अभिवृडि्दताः
   (सुज्ज १)।
  अभिवृद्धि सी [अभिवृद्धि ] १ वृद्धि, वहाव। २ उत्तर
   भाद्रपदा नत्त्व ;ः( जं ७ )। 🗥 🕠
  अभिञ्चंजण न [ अभिन्यञ्जन ] देखो अभिवत्तिः ( सूत्र
    9, 9, 9)1
  अभिव्वाहार देखो अभिवाहार : ( विसे ३४१२ ) ।
  अभिसंका स्त्री [अभिशङ्का] संशय, संदेह; (सुत्र
                   9, 8, 9, 98)1
  अभिसंकि वि [अभिशङ्किन् ] १ संदेह करने वाला।
 ं २ भीरु, डरने वाला ; " उज्जु मारामिसंकी मरणा पमु-
   चित '' ( त्राचा ; णाया १, १८)। ....
  अभिसंग पुं [ अभिष्वङ्गः] श्रासितः ; ( ठा ३, ४ )।
  अभिसंजाय वि [ अभिसंजात ] उत्पन्न ; ( त्राचा )।
  अभिसंथुण सक [अभिसं+स्तु] स्तुति करना, वर्णन करना।
   ्वकृ —अभिसंथुणमाण ; ( णाया १, ८ )।
  अभिसंघारण न [अभिसंधारण ] पर्यातोचन; विचारणा;
  ् ( ग्राचा )।
  अभिसंधि पुंस्री [अभिसंधि ] त्राशय, त्राभिप्राय; (उप
   .२११ टी )।
  अभिसंधिय वि [ अभिसंहित ] गृहीत, उपात ; (श्राचा)।
```

अभिसंभूय वि [ अभिसंभूत ] उत्पन्न, प्रादुर्भतः; (ब्राचा)। अभिसंबुद्ध वि [अभिसंबुद्ध] ज्ञान-प्राप्त, वोध-प्राप्त ; ( आचा )। **अभिसंतुड्ढ** वि [ अ**भिसंवृद्ध** ] वढ़ा हुत्रा, उनत अवस्था को प्राप्त ; ( आचा )। अभिसमण्णागय ) वि [ अभिसमन्वागत ] १ अञ्छी अभिसमन्नागय रत्रह जाना हुत्रा, सुनिर्णीत ; (भग ४, ४)। २ व्यवस्थित ; (सुत्र २, १)। ३ प्राप्त, लव्धः (भग १५ः, कप्पः, खाया १, ८)। अभिसमागम सक [अभिसमा+गम् ] १ सामने जाना । २ प्राप्त करना । ३ निर्णय करना, ठीक २ जानना । संक्र-अभिसमागम्म : ( ब्राचा ; दस १ ) । अभिसमागम पुं [अभिसमागम] १ संमुख गमन। २ प्राप्ति । ३ निर्णय ; (ठा३,४)। अभिसमे सक [ अभिसमा + इ ] देखो अभिसमागम= श्रभिसमा+गम्। श्रभिसमेइ; (ठा३,४)। अभिसमेच्च ; ( ब्राचा )। अभिसरण न [स्अभिसरण ] १ सामने जाना, संमुख गमन; (पग्ह १,१)। २ प्रिय के पास जाना; ( कुमा )। अभिसव पुं [ अभिपव ] १ मध ब्रादि का ब्रर्क ; र मध-मांस आदि से मिश्रित चीज ; ( पव ६ )। अभिसारिआ देखो अहिसारिआ; (गा ५०१)। अभिसिंच सक अभि+सिच् े अभिपेक करना । अभि-सिंचतिः (कप्प)। कवक्-अभिसिच्चमाणः (कप्प)। प्रयो, हेक्ट-अभिसिंचावित्तए; (पि १७५)। अभिसित्त वि [ अभिषिक्त ] जिसका अभिषेक कियां गया हो वह ; ( आवम )। अभिसेअ) पुं [अभिषेक] १ राजा, श्राचार्य श्रादि पद पर अभिसेग ∫ ब्रारूढ करना ; (संथा ; महा ) ;ः र स्नान-महोत्सव ; " जिणाभिसेगे " ( सुपा ५० )। ३ स्नान ; ( ग्रीप; स ३२ )। ४ जहां पर ग्रमिपेक किया जाता है वह स्थान ; (भग)। १ शुक्र-शोणित का संयोग "इह खलु अतत्ताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएग अभिसंभ्या " ( ग्राचा १, ६,१ )। ६ वि. ग्राचार्य ग्रादि पद के योग्य; (बृहं ३)। ७ ग्रमिविक्त; (निचू १४)। 🛷 अभिसेगा स्त्री [ अभिषेका ] १ साध्वी, संन्यासिनी ; (निचू १५)। २ साध्वीयों को मुलिया, प्रवर्तिनी ; (धर्म ३; निच् ६ )।

```
अभिसेजा स्त्री [अभिशय्या ] देखो अभिणिसज्जा ;
 (वव १)। २ भिन्न स्थान ; (विसे २४६,१)।
अभिसेवण न [ अभिषेवण ] पूजा, सेवा, भिनत ; ( पडम
  १४, ४६ )।
अभिस्संग पुं [अभिष्वङ्ग] ब्रासिक्तः ( विसे २६६४) ।
अभिहृदु अ [ अभिहृत्य ] वलात्कार करके, जवरदस्ती
 करके ; ( ब्राचा ; पि ५७७ )।
अभिहड वि [ अभिहत ] १ सामने लाया हुआ ; (पंचा
  १३)। २ जैन साधुयों की भिन्ना का एक दोष;
 (ठा३,४)।
अभिहण सक [अभि + हन् ] मारना, हिंसा करना।
 (पि ४६६)। वक्-अभिहणमाणः (जं ३)।
अभिहणण न [अभिहनन ] त्रभिवात ; हिंसा ; ( भग
 5,0)1
अभिहय वि [ अभिहत ] मारा हुत्रा, ब्राहत ; ( पडि )।
अभिहा स्त्री [अभिधा ] नाम, ब्राख्या ; ( सण )।
अभिहाण न [अभिधान] १ नाम, ग्राख्या; (कुमा)।
 २ वाचक, शब्द ; ( वत ६ )। ३ कथन, उक्ति ; (विसे)।
अभिहिय वि [ अभिहित ] कथित, उक्त ; ( श्राचा ) ।
अभिहेअ पुं [अभिधेय ] वाच्य, पदांर्थ ; ( विसे ८४१ )।
अभीइ ) स्त्री [अभिजित् ] १ नक्तत्र-विशेष ; (सम ८;
अभीजि ११)। २ पुं. एक राज-कुमार; (भग १३,६)।
 ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने जैन दीना ली थी;
 (अनु)। '
अभीरु वि [ अभीरु ] १ निडर, निर्भीक; ( ग्राचा )।
 ३.स्त्री, मध्यम-प्राम की एक मूर्च्छना ; ( ठा ७ )।
अमेज्भा देखो अभिज्भा : (पण्ह १, ३)
अभोज्ज वि [अभोज्य ] भोजन के त्रयोग्य ; ( णाया
 9, 9 ६)। °घर न िगृह ] भिन्ना के लिए अयोग्य
 घर, धोवी आदि नीच जाति का घर ; (वृह १)।
अम सक अम् । १ जाना । १ अवाज करना । ३
 खाना। ४ पीडना। ५ ग्रक. रोगी होना। " ग्रम
 गचाईसु " (विसे २४५२); " ग्रम रोगे वा " (विसे
 ३४१४)। अमइ ; (विसे ३४१३)।
अमग्ग पुं [ अमार्ग ] १ कुमार्ग, खराव रास्ता ; ( उव )।
 २ मिथ्यात्व , कपाय श्रादि हेय पदार्थ; " श्रमग्गं परियाणामि
 मग्गं उवसंपन्नामि " ( त्राव ४ )। ३ कुमत, कुदर्शन ;
 (दंस)।
```

```
अमग्धाय पुं [ अमाधात ] १ द्रव्य का अन्हरण; २ अमारि-
 निवारण, ग्रभय-घोषणा ; (पंचा ६)।
अमच पुं [अमात्य ] मन्त्री, प्रधान ; ( ग्रीप ; सुर
 8, 908 )1
अमच्च पुं [ अमत्यं ] देव, देवता; ( कुमा )।
अमुज्म वि [ अमुध्य ] १ मध्य-रहित, अल्पड; (ठा ३,२)।
 २ परमाणु ; ( भग २०, ६ )।
अमण न [अमन] १ ज्ञान, निर्णय; (ठा ३,४)। २
 अन्त, अवसान ; (विसे ३४५३)।
         ) वि [ अमनस्क ] १ अप्रीतिकर, अभीष्टः; (ठा
अमणक्ख र ३,३)। २ मन-रहित; (श्राव ४; सूत्र २,
 8, 7) 1
अमणाम वि [ अमनआप ] अनिष्ट, अ-मनोहर ; ( सम
 १४६ ; विपा १, १ )।
अमणाम वि [अमनोम] ऊपर देखो ; (भग; विपा १, १)।
अमणाम वि अवनाम ] पीड़ा-कारक, दुःखोत्पादक ;
 (सुत्र २, १)।
अमणुरुस पुं [ अमनुष्य ] १ मनुष्य-भिन्न देव त्र्यादि ;
, ( संदि )। २ नपुंसकः ( निचू 🧐 )। 🛒
अमृत न [ अमृत्र ] भाजन, पात्र ; ( सूत्र १, ६ )।
अमम् वि अमम । १ ममता-रहित, निःस्पृहः ; (पगह २,
  ४; सुपा ४०० )। २ पुं आगामी काल में होने वाले एक
 जिन-देव का नास ; (सम १४३)। ३ युग्म रूप से होने
 वाले मनुष्यों की एक जाति; (जं४)। ४ न दिन के
 २६ वाँ मुहुर्तका नाम; (चंद १०)। °त्तिवि [°त्व]
 निःस्पृह, ममता-रहित ; ( पंचव ४ )।
अमय वि अमय विकार-रहित,
 "अमत्रो य होइ जीवो, कारणविरहा जहेव आगासं।
   समयं च होश्रनिच्चं, मिन्मयत्रडतंतुमाईयं '' (बिते )।
अमय न [ अमृत ] १ अमृत, संघा ; (प्रासू ६६ )।
 २ चीर समुद्र का पानी; (राय)। ३ पुं मोच्च, मुक्ति;
 (सम्म १६७; प्रामा )। ४ वि. नहीं मरा हुआ, जीवित,
 "श्रमश्रो हं नय विमुञ्चामि" (पडम ३३, ८२ )। °कर
 पुं [°कर] चन्द्र, चन्द्रमा ; ( उप ७६८ टी )। °िकरण
 पुं [°किरण] चन्द्र ; (सुपा ३७७)। °क्ंड पुं
 पुं [ °कुण्ड ] चन्द्र, चाँद्र ; (श्रा२०)। °घोस पुं
 [°घोष] एक राजा का नाम ; (संथा) । ें फल न
 [ °फल ] अमृतोपम फल ; ( खाया १, ६ )। °मइय,
```

मय वि [ °मय ] अपृत-पूर्ण ; ( कुमा ; सुर ३, १२१ ; २३३)। °मऊह पुं [ °मयूख ] चन्द्र ; ( मै ६८)। °वहरि, 'चहरी स्त्री [ 'वहरि, 'री ] अमतलता, वही-विशेष, गुड्ची। "चिह्नि, "वहाँ सी ["चिह्नि, "हो ] वड़ी-विरोष, गुड़्ची; (श्रा २०; पवं ४)। °वास पुं [ °वर्ष ] सुधा-दृष्टिः; ( ग्राचा )। देखो अमिय=ग्रमत्। अमय पुं दि ] १ चन्द्र, चन्द्रमा ; (दे १, १४) / २ अमुर, दैत्य ; ( षड् )। अमयणिग्गम पुं [ दे अमृतनिर्गम ] १ चन्द्र, चन्द्रमा ; (दे १, ११)। अमर वि [आमर ] दिव्य, देव-संबन्धो, "श्रमरा त्राउहभेया" (पडम ६१, ४९)। अमर पुं [ अमर ] १ देव, देवता; (पात्र )। २ मुक्त श्रात्मा ; ( त्रौप )। ३ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र ; (राज)। ४ अनन्तवीर्य-नामुक भावी जिन-देव के पूर्व-जन्म का नाम; (ती २१)। ५ वि मरण-रहित "पावंति अविखेणं जीवा अयरामरं ठाणं" (पिड )। °कंका स्त्री [ °कङ्का ] एक नगरी का नाम ; ( उप ६४⊏ टो ) ा °केउ पुं [ °केतु ] एक राज-कुमार ; ( इंस )। °गिरि पुं [ °गिरि ] मेरु पर्वत ; ( पडम ६४, ३७ )। °गेह न [ °गेह ] स्वर्ग; ( उप ७२८ टो )। °चन्दण न [चन्दन] १ हरिचन्द्रन वृद्धाः ; २ एक प्रकार का सुगन्धित काष्टः ; (पात्र)। °तरु पुं [°तरु] कल्प-बृत्तः (सुपा ४४)। °दत्तं पुं िंदत्त ] एक श्रेष्ठि-पुत्र का नामः (धम्म)। "नाह पुं [नाथ] इन्द्र; (पडम १०१, ७४)। 'पुर न जिंदर ] स्वर्ग ; ( पडम २, १४ ) । °पुरी स्त्री [ °पुरी ] स्वर्ग-पुरी, त्रमरावती; (उप पृ १०४)। र °पभ पुं [°प्रभ] वानर-द्वीप का एक राजा ; ( पडम ६, ६६ ) °वइ वुं िपति] इन्द्र ; (पउम १०१, ७० ; सुर १; १)। "बहु स्रो ["वध्रू] देवी; (महा) । °सामि पुं[स्वामिन् ] इन्द्र; (विसे १४३६ टी )। °सेण पुं िसेन ] १ एक राजा का नाम ; (दंस)। २ एक राज-कुमार का नाम ; (खाया १, ८)। शलय ति [शलय ] स्वर्ग ; "चविउममरालयाए" ( उप ७२८ टी; सुपा ३४ )ां **ाचई** स्त्री [ ेावती ] १ देव-नगरी, स्वर्ग-पुरी; (पात्र )। २ मर्त्य-लोक की एक नगरी, राजा श्रीसेण की राजधानी ; ( उप ६८६ टी )। अमरंगणा स्त्री [अमराङ्गना ] देवो ; ( श्रा २७ )। -अमरिंद पुं [ अमरेन्द्र ] देवों का राजा, इन्द्र ; (भवि )।

अमरिस पुं [ अमर्ष ] १ ब्रसहिब्धुता ; ( हे २, १०४ )। २ कदाग्रह ; ( उत्त ३४ )। ३ क्रोध, गुस्सा ; ( पण्ह १, ३; पात्र )। अमरिसण न [अमर्षण] १—३ जपर देखो। ४ वि. असहिष्णु, कोघी; (पण्ह १,४)। ५ सहिष्णु, चमा-शील ; (सम १५३)। अमरिसण वि [अमस्ण] उद्यमो, उद्योगी ; (सम १४३) । अमरिसिय वि [ अमर्षित ] १ मत्सरी, असहिष्णु ; ( आवम ; स १६१ )। अमरी स्त्री (अमरी ) देवी; (कुमा )। अमल बि [ अमल ] १ निर्मल, स्वच्छ; (उत्र ; सुपा ३४)। २ पुं भगवान् ऋषभदेव के एक पुत का नाम ; ( राज ) । अमला स्रो [ अमला ] शक को एक अप्र-महिषी का नाम, इन्द्राखी-विशेष ; ( ठा = )। अमाइ ) वि [अमायिन् ] निष्कपट, सरलः ; ( आचा ; अमाइल्ल ( ठा १०; इ ४७ )। अमाघाय देखो अमग्घाय ; ( उना ) । अमाण वि [ अमान ] १ गर्व-रहित, नम्र ; ( कप्प )। २ ''ठाणहाणविलोइज्जमाणमाणोसहिसमहो'' ( उन श्रसंख्य, ६ छो )। अमाय वि अमात नहीं माया हुआ ; "सुसाहुवग्गस्स मणे 'ग्रमाया'' (सत्त ३४)। अमाय वि [ अमाय ] निज्कपट, सरल ; ( कप्प )। अमायि देखो अनाइ ; (भग)। अमारि स्त्री [अमारि ] हिंसा-निवारण, जीवित-दान ; (सुपा ११२)। °घोस युं [°घोष] ब्रहिंसा की . घोषणा ; ( सुपा ३०६ ) । °पडह पुं [ °पटह ] हिंसा-निषेध का डिशिडम, "ग्रमारिपडह च घोंसावेड्" (रयण ६०)। अमावसः 🕠 स्तो [ अमावास्या ] तिथि-विरोवं, ग्रमावसः; अमावस्सा } (कप; सुपा २२६; गाया १, १०; अमावासा / चंद १०)। अमिज्ञ वि [अमेय] माप करने के लिये अशक्य, असंख्य; (कप्प)। अमिज्म न [ अमेध्यं ] १ त्रगुचि वस्तु, "भरियममिज्मत्स दुरहिगंघस्सं" (उप ७२८ टो) । २ विष्ठा ; (सुपा ३१३)। अमित्त पुन [ अमित्र ] रिपु, दुश्मन ; ( ठा ४, ४; से ४, 94.) 1

अमिय देखो अमय=ग्रमृत; (प्रासू १; गा २; विसे; ग्रावम; °कुंड न िकुण्ड नगर-विशेव का नाम ; ( सुपा ५७८ )। °गइ स्त्री [ °गति ] एक छन्द का नामं ; (पिंग)। 'णाणि पुं ['झानिन् ] ऐरवत चेत के एक तीर्थंकर देव का नाम; (सम १४३)। भूय वि [ भूत ] ्र्यमृत-तुल्य ; ( त्राउ )। °मेह पुं [ °मेघ ] त्रमृत-वर्षा; (जं३)। °रुइ पुं [°रुंचि ] चन्द्र, चन्द्रमा; (श्रा १६)। अमिय वि [ अमित ] परिमाण-रहित, असंख्य, अनन्त ; (भग ६, ४; सुपा ३१; श्रा २७)। [ °गति ] दिच्छा दिशा के एक इन्द्र का नाम, दिक्कुमारों का इन्द्र; (ठा २, ३)। °जस पुं [ °यशस् ] एक चक्रवर्ती राजा का नाम; (महा)। °णाणि वि [ °ज्ञानिन् ] १ सर्वज्ञ; (विसे )। २ 'ऐरवत चेत्र के एक जिन-देव का नाम ; (सम १५३)। °तेय पुं [°तेजस् ] एक जैन मुनि का नाम; ( उप ७६८ टी )। °वल पुं [ °वल ] इच्वाकु वंश के एक राजा का नाम; (पजम ४, ४)। °वाहण पुं [ °वाहन ] दिक्कुमार देवों के एक इन्द्र का नाम ; (ठा २,३)। °वेग पुं [ वेग ] राज्ञस वंश के एक राजा का नाम ; (पडम ४, २६१ )। "सिणिय वि [ "सिनिक ] एक स्थान ंपर नहीं बैठने वाला, चंचल; ( कप्प )। अमिल नं[दे] ऊन का बना हुआ वस्त्र ; (श्रां१८)। २ पुं. मेष, मेड़; ( ब्रोघ ३६८ )। अमिला स्नी [अमिला ] १ वीसवेँ जिन-देव की प्रथम शिष्या; (सम १५२)। २ पाड़ी, छोटी भैंस; (बृह १)। अमिलाण ) वि [ अम्लान ] १ म्लानि-रहित, ताजा, अमिलाय ∫हष्ट; (सुर ३, ६४; भग ११, ५१)। २ पुं. कुरगटक वृत्ताः ३ न. कुरगटक वृत्तां का पुष्पः (दे १, ३७)। अमु स [ अदस् ] वह, अमुक ; (पि ४३२ )। अमुअ स [ अमुक ] वह, कोई, अमका-डमका ; ( ओघ ३२ भा ; सुपा ३१४ )। अमुअ देखो अमय=अमृत ; ( प्रास् ४१; गा ६७६ )। अमुअ देखो अमय=श्रमय ; ( काप्र ७७७ ) । ं ं ं ं अमुअ वि [ अस्मृत ] स्मरण में नहीं ब्राया हुब्रा ; ( भग ३, ६)।

अमुइ वि [ अमोचिन् ] नहीं छोड़ने वाला ; ( उव ) ।

अमुग देखो अमुअ=ग्रमुक ; (कुमा)। अमुगत्थ वि [ अमुत्र ] ग्रमुक स्थान में; ( सुपा ६०२ ) । अमुण वि [ अज्ञ ] अज्ञान, मूर्च ; ( वृह १ ) । अमुणिय वि [ अज्ञात ] त्रविदित ; ( सुर ४, २० ) । अमुणिय वि [ अज्ञान ] मूर्ब, त्रजान ; ( पएह १, २ )। अमृत्त वि [ अपु इत ] अपरित्यक्त ; ( ठा १० )। अमृत्तं वि [अमूर्त्तं ] रूब-रहित, निराकार; (सुर १४, ३६)। अमुद्रग । न [ अमुद्रम ] १ त्रतोन्द्रिय मित्त्याज्ञान विशेष, अमुपग्ग जैसे देवताओं के पुद्रल-रहित शरोर को देख कर जीव का शरीर पुद्रल से निर्मित नहीं है ऐसा निर्णय; ्(ठा७)। अमुसा स्त्री [ अपृथा ] सत्य वचन ; ( स्त्रा १, १० )। °वाइ वि [ °वादिन् ] सञ्जादी ; ( कुमा )। अमुह वि [ अमुख ] निरुत्तर ; ( वव ६ )। अमुहरि वि [अमुखरिन् ] ग्र-वाचाट, मित-माषी ; (उत्त १)। अमृद्ध वि [ अमृद्ध ] अ-मुग्ध, विचत्तण ; ( णाया १, ६ )। °णाण न [ °ज्ञान ] सख ज्ञान ; ( त्र्यावम )। °दिहि स्त्री [ °द्विष्टिं ] १ सम्यग्दर्शन ; (पन ६)। २ अविच-लित बुद्धिः ( उत्त २ )। ३ वि. अविचलित दृष्टि वाला, सम्यग्दृष्टि ; ( गच्छ १ )। अमूस वि [ अमृष ] सत्यवादी ; ( कुमा )। अमेज्ज देखो अमिज्ज ; (भग ११, ११)। अमेजमा देखो अमिजमा ; ( महा )। अमोल्ल वि [ अपूर्व्य ] जिसकी कीमत न हो सके वह, बहुमूल्य ; ( गउड; सुपा ५१६ )। अमोसिल न [दे. अमुशिल ] विहादि-निरीच् का एक . प्रकार ; ( अ) घ २४ )। अमोसा देखो अमुसा ; ( कुमा )। अमोह वि [ अमोघ ] १ अवन्ध्य, सफल ; ( सुपा ⊏३; ४७४)। २ पुं सूर्य के उदय और अस्त के समय किरणों के विकार से हं।ने वाली रेखा-विशेष; ( भग ३,६ )। ३ एक यद्म का नाम ; (विपा १, ४)। °दंसि वि [ °दर्शिन् ] १ ठीक २ देखने वाला ; (दस ६ )। न उद्यान-विशेष ; ३ पुं. यत्त-विशेष ; (विषा १, ३ )। °पहारि वि [ °प्रहारिन् ] अनुक प्रहार करने वाला, निशान-बाज; ( महा )। °रह पुं [ °रध ] इस नाम का एक रथिंक ; (सहा)।

अमोह पुं [अमोह ] १ मोह का अभाव, सत्य-प्रह; (विसे)। २ रुचक पर्वत का एक शिखर; (ठा ८-)। ३ वि. मोह-रहित, निर्मोह ; ( सुपां 🖙३ )। अमोहण न [ अमोहन ] १ मोह का अभाव; ( वव १०)। २ वि. मुग्ध नहीं करने वाला ; ( कप्प )। अमोहा स्त्री अमोघा । १ एक जम्बू-बृज्ज, जिसके नाम से यह जम्बृद्वीप कहलाता है; ( जीव ३ )। . २ एक पुष्करिणी; (दीव).। अम्म देखो अंब=ब्राम्ल ; ( उर २, ६ )। अम्मएव पुं ि आम्रदेव ो एक जैन ब्राचार्य ; (पव २०६-गा ६०६ )। अम्मगा देखो अम्मया ; ( उवा )। अम्मच्छ वि दि ] असंबद्धः ( पड् )/ अम्मड देखो अंवड ; ( ग्रौप )। अम्मडी (त्रप) स्त्री अम्बा नाता, माँ ; (हे ४, ४२४.)। अम्मणुअंचिय न [ दे ] यनुगमन, यनुसरण; (दे १/४६)। अम्मधाई देखो अंवधाई; (विषा १, ६) । अम्मया स्त्री विभवा ] १ माता, जननी ; ( उवा )। पांचवे वासुदेव की माता का नाम ; ( सम १४२ )। अमारे (शो ) अ हर्ष-सूचक अन्यय ; (हे ४, २८४ )। अम्मा स्त्री (दे. अम्बा) माता; माँ; (दे १, ५/)। °पिइ , °पिउ , °पियर, °पीइ पुंच. [°पितृ] माँ-वाप, माता-पिता ; ( वव ३ ; कप्प; सुर ३, ८३ ; ठा ३, १; सुर ३, ८८; ७, १७० )। °पेइय वि [°पैतृक] माँ-वाप-संवन्धो ; (भग १, ७)। अम्माइआ स्त्री [ दे ) त्रनुतरण करने वाली स्त्री, प्रीत्रे २ जाने वाली स्त्रो (दे १, २२)।.. अम्मो ग्र 📗 ी • १ ब्राक्षर्य-सूचक ब्रव्यय ; (हेर, २०८; स्वा २६)। २ माता का संवोधन, हे माँ; ( उवा; कुमा )। अम्मोस वि [ अमर्ज्य ] श्रज्ञस्य, ज्ञमा के श्रयोग्य ; ( सुपा ४८७ )। अम्ह स [ अस्मत् ] हम, तिज, खुद; ( हे २, ६६; १४२)। °केर, °चकेर, °च्चय वि[°ोय] ग्रस्म-दीय, हमारा ; (हे २, ६६ ; सुपा ४६६ )। अम्हत्त वि दि ] प्रमष्ट, प्रमार्जित ; ( षड् )। अम्हार । ( अप ) वि [ अस्मदीय ] हमारा ; ( पड् ; अम्हारय हिमा)।

अम्हारिच्छ वि [ अस्माद्वक्ष ] हमारे जैसा ; ( प्रामा ) । अम्हारिस वि [ अस्पादृश ] हमारे जैसा; ( हे १, १४२; अम्हेच्चय वि [ आस्माक ] ग्रत्मदीय, हमारा ; ( कुमा ; हे २, १४६ )। अम्हो अ [ अहो ] आश्चर्य-सूचक अन्यय ; ( पड् )। अय पुं [अग ] १ पहाड़, पर्वत ; २ साँप, सर्प ; ३ सूर्य, सुरज ; ( श्रा २३ )। अय पुं [ अज ] १ छाग, वकरा ; ( विपा १, ४ )। १ ्पूर्व भाद्रपदा नत्त्रत्र का अधिब्छायक देव ; ( ठा २, ३ )। ३ महादेव ; ४ विज्यु ; ५ रामचन्द्र ; ६ व्रज्ञा ; ७ काम-देव ; ( श्रा २३ )। ५ महाप्रह-विरोग ; ( ठा ६ )। ६ वीजोत्पादक शक्ति से रहित धान्य ; ( पडम ११, २४ )। °करक पुं [ °करक ] एक महाश्रह का नाम ; ( ठा २, . ३ ) । °वाल पुं िपाल बिशाभोर ; (श्रा २३ )। अय पुं अय । १ गमन, गति ; (विसं २०६३; श्रा २३)। २ लाभ, प्राप्ति; ३ अनुभव; (विसे)। ४ न. पुण्य; (ठा १०)। १ भाग्य, नसीव; (श्रा २३)। अयन [अक ] १ दुःख ; २ पाप ; ( श्रा २३ )। अय न [ अय तु ] लोहा, लाह ; ( ब्रोव ६२ )। ुआगर पुं[ °आकर ] १ लंहे की खान ; (निवू ४)। २ लोहे का कारवाना; (ठा ८)। "कंत "क्खंत पुं िकान्त ] लोह-चुम्बकः ( त्रावम ) । °कडिल्लः न [दे °कडिल ] कटाह; (त्राप)। °कुंडी स्री . [ ेकुण्डी ] लाहे का भाजन-विशेष ; ( विपा १, ६ ) । °कोट्टय पुं [ °कोछक ] लाहे का कुराूल, लाहे का गोला ; " पोष्ट' अथकोहमा व्य वह''' ( उवा )। °गोलय पुं [ भारत ] लोहे का गोला ; ( श्रा १६ .)। **'द**न्त्री स्ती िदवीं ] लाहे की कड़छी , जिससे दाल, कड़ी आदि हलाया जाता है ; (दे २, ७)। °पाय न [ °पात्र ] लोहं का भाजन। °सलागा स्त्री [ शालाका ] लाहे की सलाई ; (उप २११ टी)। 🐰 अय सक अय् ] १ गमन करना, जाना । २ प्राप्त करना। ३ जानना। वक्त-अयमाण ; (सम ६३)। अयंछ सक [ कृप् ] १ खींचना । २ जोतना, चास करना । ३ रेखा करना । अयंछई ; (हे ४, १८७)। अयंछिर वि [ कर्षिन् ] कर्षण-शीलं, खींचने वाला ; (कुमा)।

अयंड पुं [ अकाण्ड ] १ अनुचित समय ; ( महा.)। त्रकस्मात् , हटात् ; ( पडम ४, १९४; से ६,४४; गउड ) । ३ किवि अनधारा, अतर्कित ; (पाअ)। अयंत वक् [ आयत् ] त्राता हुत्रा, प्रवेश करता हुत्रा ; ( अवम )। अयं पिर वि [ अजलिप रू ] नहीं वोलने वाला, मीनो ; ( पि २६६; ४६६ )। अयंपुल पुं [ अयंपुल ] गो-सालक का एक सिन्य ; ( भग 二, 火) अयंस पुं [ आदर्श ] दर्पण, काँच। "मुह पुं [ "मुख ] १ इस नाम का एक द्वोप; २ द्वोप-विशोष का निवासी; (इक)। अयंसंधि वि [इद्संधि ] उपयुक्त कार्य को यथासमय करने वाला ; ( आचा )। अयग } पुं [दे ] दानव, अपुर ; ( दे १, ६ )। अयगर पुं [अजगर] अजगर, मत्य साँप ; (पण्ह १, . १ ; पडम ६३, १४ )। 'अयड पुं [ देे अवट ] कूप. कुँब्रा ; ( दे १, १८ )। अयण न [अतन] सतत होना, निरन्तर हाना ; (विसे ३४७⊏ )। अयण न [ अयन ] १ गमन ; २ प्राप्ति, लाम ; ( विसे ⊏३)। ३ ज्ञान, निर्णय ; (विसे ⊏३)। ४ गृह, मन्दिर " चंडियायणं " ( स ४३४ ) । ४ वि. प्रापक, प्राप्त करने वाला ; (विसे ६६०) । ६ पुन वर्ष का त्राधा भाग, जिसमें सूर्य दिच्च से उत्तर में या उत्तर से दिच्चिया में जाता है; ((ठा २,४); '' एक्के अअणे दिअहा, वीए रअणीओ होंति दोहाओ। विरहात्रणो अउन्त्रो, इत्य दुवे च्चेत्र वड्ढंति " (गा ५४६)। अयण न [ अद्न ] १ भक्त्य ; २ खुराक, भोजन ; (स १३० ; उर ८, ७ )। अयणु वि [ अज्ञ ] ग्रजान, मूर्ख ; ( सुर ३, १९६ )। अयणु वि [ अतनु ] स्थृल, मोटा, महान् ; ( सण ) । अयतंचिअ वि [ दे ] पुष्ट, उपचित; (दे १, ४७ )। अयर वि [ अजर ] वृद्धावस्था-रहित " त्रयरामरं ठाणं " (पडि; उव)। अयर पुंन [ अतर ] १ सागर, समुद्र ; ( दं २८ )।

समय का मान-विशेष, सागरोपम ; ( संग २१, २५ ; धरा ४३)। ३ वि. तरने को अशक्य; (वृह १)। ४ असमर्थ, अशक्त ; (निचू १)। ्र ग्लान, विमार ; (वृह १)। अयरामर वि [ अजरामर ] १ जरा और मरण से रहित ; ( नव २ )। २ न मुक्ति, मं। च ; ( पडम ८, १२७ )। अयल देखो अचल=अचल ; ( पात्र ; गउड; उप पृ १०५; श्रंत ३ ; परम ८६, ४; सम ८८ ; कप्प ; सम १६ )। अयला देवा अचला; ( पउम १२०, १४६ ) । अयस देखो अजस ; ( गडड ; प्रासू २३; १४३ ; गा 905) 1 अयसि वि [ अयशस्त्रिन् ] अजसी, यशो-रहित, कीर्ति-सून्यः (गउड)। अयसि ) स्त्री [ अतसो ] धान्य-विशेष, त्रवासी ; ( भग; अयसी रिठा ७; णाया १, ४)। अया स्त्री [ अजा ] १ वकरी ; २ माया, त्र्रविद्या ; ३ प्रकृति, कुदरतः ( हे ३, ३२:,षड् )। **°किवाणिज्ञ** पुं [ **°कृपा**-णोय | न्याय-विशेष, जैसे वकरी के गले पर अनधारी छुरी पड़ती है उस माफिक अनधारा किसी कार्य का होना; (आचा)। °पाल पुं िपाल ] ब्राभीर, वकरी चराने वाला ; (स २६०)। °वय पुं िवज वकरी का वाडा; (भग 98, 3)1 अ**यागर** देखो अय-आगर; ( ठा ८ ) । अयाण न [ अज्ञान ] ज्ञान का त्रभाव ; ( सत्त ६३ ) । अयाण वि अज्ञ, अज्ञान ] त्रजान, त्रज्ञानी, मूर्ख ; ( ब्रोघ ७४ ; पडम २२, ⊏३ ; गा २७४ ; दे ७, ७३ )। अयाणअ वि [ अज्ञायक ] ऊपर देखो ; ( पात्र्य; भवि )। अयाणंत देखो अजाणंत ; ( स्रोघ ११ )। अयाणमाण देखो अजाणमाणः; ( नव ३६ )। अ**याणिय** देखो अजाणिय ; ( उप ७२८ टो ) । अयाणुय देखो अजाणुय ; ( सुर ३, १६⊏ ; सुपा ५४३ )। अयार पुं [ अकार ] 'ग्र' ग्रन्तर; ( विसे ४७८ ) । अयाल पुं [अकाल] ग्रयोग्य समय, ग्रनुचित काल; ( पउम २२, ⊏१ )। अयालि पुं [ दे ] दुर्दिन, मेवाच्छन्न दिवस ; (दे १, १३ )। अयालिय वि [ अकालिक ] आकस्मिक, अकॉण्डोत्पन्न, " पडउ पडउ एयस्स हत्थतले अयालिया विज्जू " ( रंभा )। अिय देखो अइ=अयि ; (हे २, २१७)।

अयुजरेवह स्त्री [दे] अचिर-युवति, नवोढ़ार, दुलहिंगं ; ( षड् )। अयोमय देखो अओ-मय; ( अंत १६ )। अय्यावत्त ( शो ) पुं बिश्चर्यावर्त ] भारत, हिन्दुस्थान ; (कुमा)। 🖰 अय्युण (म) देखो अज्जुण ; (हे ४, २६२)। अर पुं ि अर ] १ धूरी, पहिये का चीचका काए; २ अठारहवाँ जिनदेव श्रीर सातवाँ चकवर्ती राजा; " सुमिशे अरं महरिहं पासइ जणाणो अरो तम्हा " ( अव २ ; सम ४३ ; उत १८)। ३ समय का एक परिमाण, कालचक कां बारहवाँ हिस्सा ; (तो २.१)। °अर पुं ि°कर ] १:किरख ; ( गा ३४३ '; 'से १, १७) । हस्त; हाथ; (से १, २८)। ३ शुल्क, चुंगी; (से ٩, २८ ) ا अरइ स्त्री [ अरित ] १ वेचैनी ; ( भग ; ग्राचा ; उत २)। °कम्म न [ °कर्मन् ] अरित का हेतु-भूत कर्म-विरोप ; ( ठा ६)। °परिसह, परीसह पुं ( °परियह, °परोपह ) थरित को सहन करना; (पंच ८) । भोहणिज्ञ न [ °मोह-नीय ] अरित का उत्पादक कर्म-विशेष ; ( कम्म १ )। °रइ स्त्री [ °रित ] सुल-दुःल ; ( ठा १ ) i °अरंग देखो तरंग ; ( से २, २६ )। अरंजर पुंन [ अरञ्जर ] घड़ा, जल-घट ; ( ठा ४, ४ )। °अरक्ख देखो वरक्ख ; ( से ६, ४४ )। अरक्खरी स्त्री [ अराक्षरी ] नगरी-विशेष ; ( श्राक )। अरग देखो अर ; ( पगह २, ४ ; भग ३, ४ )। अरिज्य वि [अरिहत ] निरन्तर, सतत " अरिज्म-याभितावा " (स्थ १, ६, १)। थरडु पुं [ थरटु ] वृत्त-विशेष ; ( उप १०३१ टी )। अरण न ि अरण े हिंसा ; ( उन )। अरणि पुं [ अरणि ] १ वृत्त-विरोप ; २ इस वृत्त की लकड़ी, जिसको घिसने पर अभि जल्दी पैदा होती है; (आवम; खाया १, १८ )। अरणि पुंची [दे] १ रास्त्रा, मार्ग ; २ पहिंचत, कतार ; (षड्)। अरणिया स्त्री [ अरणिका ] वनस्पति-विशेष ; ( ब्राचा )। अरणेट्य पुं [ दे, अरणेटक ] प्रत्यरों के इकड़ों से मिली हुई सफर्द मिट्टी ; (जी ३) र अरण्ण न अरण्य | वन, जंगल : (हे ने, ६६)।

° वर्डिसग न [ °ावतंसक ] देव-विमान विशेप ; ( सम ३६)। °साण पुं [ °श्वन् ] जंगली कुता; (कुमा)। अरण्णय वि [ आरण्यक ] जंगली, जंगल-वासी : ( ग्रिम **४२)**। अरत्त वि [ अरक्त ] राग-रहित, नीराग ; ( श्राचा ) | अरन देखा अरणण ; ( कप्प ; उव )। अरमंतिया स्रो [ अरमन्तिका] अ-रमणता, कार्य में अत-त्परता ; ( उवा )। अरय देखो अर ; ( खेत १०८ )। अरय वि [ अरजस् ) १ रजोगुण-रहित ; ( पडम ६, १४६)। २ एक महाग्रह का नाम ; (ठा २,३)। ३ ब्रि धूली-रहित, निर्मल ; (कप्प)। ४ न पांचवेँ देव-लोक का एक प्रतर ; (ठा ६)। १ रजोगुण का अभाव ; " अरो य अरयं पतो पतो गइमणुतरं " ( उत 95)1 अस्य वि [ अस्त ] ग्रनासक्त, निःस्ट्रह ; ( ग्राचा )। अरया सी [अरजा ] कुमुद-नामक विजय की राजधानी; (जं४)। अरयणि पुं [ अरित ] परिमाण-विशेष, खली श्रंगुली वाला हाथ ; ( ठा ४,४ )। अरर न [ अरर ] १ युद्ध ; २ डकना। °क़री स्त्री िकुरी ] नगरी-विशेष ; ( धम्म ६ टो )। अरिर पुंत [अरिर ] किवाड, द्वार ; ( प्रामा )। अरल न दे ] १ चोरो, कीट-विशेषः २ मशक, मच्छड़ ; ( दे १, ४३ )। अर्रलाया स्री [ दे ] चीरी, कीट-विरोप ; ( दे १, २६ )। अरलु देखो अरडु ; ( पडम ४२, ८ )। अरिवंद न अरिवन्द कमल, पद्म ; (पण्ह २,४)। अर्खिद्र वि दि ] दीर्व, लम्बा ; (दे १, ४४)। अरस वुं [ अरस ] रस-रहित, नीरस ; ( खाया १, ४ )।. अरस वुं [ अर्शस् ] व्याधि-विशेष, ववासीर ; ( श्रा २२)। अरह वकृ [ अहत् ] १ पूजा के याग्य, पूज्य ; (पड् ; हे २, १११)। २ पुं जिन-देव, तीर्थंकर ; (सम्म ६७)। °िमन्त पुं [ °िमन्न ] एकं व्यापारी का नाम ; ( गच्छ २)। अरह वि [ अरहस् ] १ प्रकट । २ जिससे कुछ भी छिपा न हो। ३ पुँ जिन-देव, सर्वज्ञ ; (ठा ४, १ ; ६ )। अरह वि अरथ | परित्रह-रहित ; (भग )।

अरहंत वक् [ अहंत् ] १ पूजा के योग्य, पूज्य ; ( षड् ; हे २, १११ ; भग ८, ४ )। २ पुं जिन भगवान्, तीर्थंकर-देव ; ( आचा; ठा ३, ४ )। अरहंत वि [ अरहोन्तर् ] १ सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला । २ पुं. जिन भगवान ; (भग २, १)। अरहंत वि अरथान्त ] १ निःस्यृह, निर्मम ; २ पुं. जिन-देव ; (भग)। अरहंत वक [ अरहयत् ] १ अपने स्वभाव को नहीं छोडने वाला ; २ पुं जिनेश्वर देव ; ( भग )। अरहट्ट पुं [अरघट्ट] अरहट, पानी का चरखा, पानी निकालने का यन्त्र-विशेष ; (गा ४६० ; प्रासु १४ ; " भिमेश्रो कालमणंतं अरहदृघडित्र्व जलमज्फे " (जीवा १ )। अरहण्णय पुं अरहन्नक एक व्यापारी का नाम; ( णाया १, ८)। अराइ पुं [अराति ] रिपु, दुश्मन ; ( कुमा )। अराइ स्त्री [अरात्रि ] दिन, दिवस ; (कुमा )। अरागि वि [अरागिन्] राग-रहित; वीतराग; (पउम 996,89)1 अरि पुं [ अरि ] दुरमन, रिपु; ( पउम ७३, १६)। °छन्वगग पुं [ °षड्वर्ग ] छः ख्रान्तरिक शत्रु—काम, कोध, लोभ, मान. मद, हर्ष ; (सूत्र १, १, ४)। °द्मण वि [ °द्मन ] १ रिपु-त्रिनाशक । २ पुं इच्वाकु वंश के एक राजा का नाम ; (पडम ४,७)। ३ एक जैन मुनि जो भगवान् अजितनाथ के पूर्वजन्म के गुरू थे ; (पउम २०, ७)। °दमणी स्त्री [°दमनी ] विद्या-सिनी ] रिपु का नाश करने वाली एक विद्या; (पडम ७, १४०)। °संतास पुं [°संत्रास] राज्ञस वंश में उत्पन्न लङ्का का एक राजा ; ( पउम ४, २६४ )। °हंत वि [ °हन्तु ] १ रिपु-विनाशक ; २ पुं जिन-देव ; ( ग्रावम )। अरिस देखो अरस ; ( णाया १, १३ )। अरिसल्ल ) वि [अर्शस्वत्] ववासीर रोग वाला ; अरिसिल्ल (पात्र ; विपा १, ७)। अरिह वि [अहं] १ योग्य, लायक ; (सुपा २६६ ; प्राप्त )। २ जिन-देव ; ( श्रीप )। अरिह सक [ अह ] १ योग्य होना। .२ पूजा के योग्य होना। ३ पूजा करना। अरिहइ ; (महा)। अरि-

हेति ; (भग)। अरिह देखो अरह=ग्रर्हत् ; ( हे २, १११ ; षड् )। °दत्त, °दिण्ण पुं [°दत्त ] जैन मुनि-विशेष का (कप्प)। अरिहंत देखो अरहंत = ग्रहंत ; (हे २, १११ ; पड् ; गाया १,१)। °चेइय न [°चैत्य] १ जिन-मन्दिर; ( उवा ; त्राचू )। °सासण न [ °शासन ] १ जैन त्रागम-प्रनथ; २ जिन-त्राज्ञा; ( पगह २, ४ )। °अरु देखो तरु ; ( से २, १६; ४, ८४ )। अरुग न [दे अरुक ] त्रण, घाव, " ग्ररुगं इहरा कुत्थइ " (頭(1)1 अरुण युं [अरुण ] १ सूर्य, सूरज ; (से ३, ६)। २ सूर्य का सारथि; ३ संध्याराग, सन्ध्या की लाली; (से प्त, ७ )। ४ द्वीप-विशेष ; ५ समुद्र-विशेष, " गंतूण होइ अरुणो, अरुणो दीवो तत्र्यो उदही " (दीव )। ६ एक यह-देवता का नाम ; (ठा २,३—पत्र ७८)। ७ गन्धावती-पर्वत का अधिव्ठाता देव; (ठा २,३---पत ६६))। = देव-विशेष; ( गाँदि )। ६ रक्त रंग, लाली ; (गउड)। १० न् विमान-विशेष ; (सम १४)। ११ वि. रक्त, लाल ; (गउड)। °कंत न [ °कान्त ] देव-विमान-विशेष ; ( उवा ) । °कील न [ °कील ] देव-विमान-विशेष ; ( उवा ) । °गंगां स्त्री [ °गङ्गा ] महाराष्ट्र देश की एक नदी; (ती २=)। °गव न [ °गव ] देव-विमान-विशेव ; ( उत्रा )। °उम्मप्र न [ °ध्वज ] एक देव-विमान का नाम ; ( उवा )। ° प्यम, ° प्यह न [ °प्रम ] इस नाम का एक देव-विमान ; (, उवा )। °भद्द पुं [ भद्र ] एक देवता का नाम ; ( सुज्ज १९)। भूय न [ भूत ] एक देव-विमान ; ( उवा )। भहाभद्द पुं [ °महाभद्र ] देव-विशेष ; ( सुन्न १६ ) । °महावर पुं [ "महावर ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष ; (इक)। °वडिंसय न [ °ावतंसक] एक देव-विमान ; ( उवा )। °वर पुं [ °वर ] १ द्वीप विशेष ; २ समुद्र-विरोष ; ( सुज्ज १६ )। ृ°वरोभास पुं [ °वरा-वभास ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष; ( सुज्ज १६ )। °सिंह न [ °शिष्ट ] एक देव-विमान ; ( उवा )। °श्म न [ °ाम ] देव-विमान-विशेष ; ( उवा )। अरुण न [दे] कमल, पद्म ; (दे १, ८)। अरुणिय वि [ अरुणित ] स्कत, लाल ; ( गउड ) ।

अरुणुत्तरचर्डिसग न [अरुणोत्तरावर्तसक ] इस नाम का एक देव-विमान ; (सम १४)। अरुणोद्ग पुं ि अरुणोद्क ] समुद्र-विरोष ; ( सुज्ज १९ )। अरुणोद्य पुं [ अरुणोद्य ] समुद्र विशेष ; ( भग )। अरुणोववाय पुं [ अरुणोपपात ] यन्य-विरोप का नाम ; (णंदि)। अरुय वि [ अरुप् ] वर्ग, घाव ; ( स्ं्य १, ३, ३ )। अरुय वि [ अरुज् ] नीरोगी, रोग-रहित ; ( सम १ ; अजि २१)। अरुह देखो अरह=ग्रर्हत्; (हे २, १११; षड्; भवि)। अरुह वि [ अरुह ] १ जन्म-रहित ; २ पुं. मुक्त ब्रात्मा ; (पव २७४; भग १, १)। ३ जिन-देव: (पउंम ५, १२२ )। अरुह देखो अरिह=ग्रर्ह् । ग्ररुहिस ; (ग्रभि १०४)। वक्र-अरुहमाण ; (पड्)। अरुह वि [ अर्ह ] योग्य ; ( उत्तर 🛶 ) । अरुहंत देखो अरहंत=ग्रर्हत् ; ( हे २, १११ ; पड् )। अरुहंत वि [ अरोहत् ] १ नहीं उगता हुत्रा, जन्म नहीं लेता हुआ ; (भग १, १)। अरूच वि [ अरूप ] हप-रहित, अर्मूर्त ; ( पटम ७५, २६ )। अरुवि वि [ अरुपिन् ] उपर देखो; ( ठा ४, ३; ब्राचा ; परारा १)। अरे य [ अरे ] १--- र संभाषण ग्रीर रति-कलह का सूचक ग्रन्ययः ; (हे २, २०१ ; षड्)। अरोअ ग्रंक [ उत्+लस् ] उल्लास पाना, विकसित होना । थ्ररोथ्रइ ; (हे ४, २०२ ; कुमा)। अरोअअ पुं [अरोचंक ] रोग-विशेष, अन्न की अरुचि ; (श्रा २२)। अरोइ वि [अरोचिन् ] अरुचि वाला, रुचि-रहित, " अरोइ श्रत्ये कहिए विलावो '' (गोय ७)। अरोग वि [अरोग] रोग-रहित ; (भग १८, १)। °या स्त्री [ °ता ] त्रारोग्य, नीरोगता ; ( उप ७२८ टी )। अरोगि वि [ अरोगिन् ] नीरोग, रोग-रहित । ं था स्त्री िंता | श्रारोग्य, तंदुरस्ती ; ( महा )। अरोस वि [ अरोप ] १ गुस्सा-रहित । २—१ पुं एक म्लेच्छ देश श्रीर उसमें रहने वाली म्लेच्छ-जाति ; ( पण्ह 9,9)1

अल न अल ] १ विच्छू के पुच्छ का य्रय भाग, '' यलमेव विच्छ्याणं, मुहमेव यहीणं तह य मंदस्स । दिद्वि-वियं पिसुणाणं, सन्त्रं सन्त्रस्स भय-जणयं '' ( प्रास् १६ )। २ अला-देवी का एक सिंहासन ;( णाया २ )। ३ समर्थ ; ( ब्राचा )। °पट्टन [ °पट्ट ] विच्छू के पूछ जैसे त्राकार वाला एक शक्ष ; (विपा १, ६)। °अल देखो तल ; ( गा ७४ ; से १, ७८ )। अलं च [अलम् ] १ पर्याप्त, पूर्ण ; '' व्रलमाणंदं जगं-तीए " ( सुर १३, २१ ) । २ प्रतिषेध, निवारण, वस ; (उप २, ७)। अलंकर सक [ अलं + रू ] भूषित करना, विराजित करना । अलंकरेंति ; (पि ५०६)। वक्त--अलंकरंत ; (माल (१४३)। संक्र--अलंकरिअ; (पि ४८१)। प्रयो, कर्म-श्रलंकरावीयउ; (स ६४)। अलंकरण न [ अलङ्करण ] १ त्राभूपण, त्रलंकार; ( रयण ं ७४, भवि )। २ वि. शोभा-कारक ; " मज्ममलोब्रस्स अर्लंकरणिं सुलोअणिं " (विक १४)। अलंकरिय वि [अलंकृत ] सुशोभित. विभृषित, " किं नयरमलंकरियं जम्ममहेणं तए महापुरिस । " ( सुपा ४८४ ; सुर ४, ११८ )। अलंकार पुं [ अलंकार ] १ भूषण, गहना; (ग्रीप ; राय)। २ भूपा, शोभा ; (ठा ४,४)। °सहा स्त्री [°सभा] भृषा-प्रह, शृङ्गार-घर ; ( इक )। अलंकारिय पुं [अलंकारिक] नापित, नाई, हजाम; ( गाया १, १३ ) i °कस्म न [ °कर्मन ] हजामत, चौर-कर्म; ( गाया १, १३ )। °सहां स्त्री [ °सभा ] हजामतं वंनाने का स्थानं ; ( गाया १, १३ )। अलंकिय वि [ अलंकृत ] १ विंभुषित, मुसोभित ; ( कप्प; महा )। २ न संगीत का एक गुण ; (जीव ३)। अलंकुण देखो अलंकर । अलंकुर्णंति; ( रयण **५२** )। अलंघ वि [ अलङ्घ्य ] १ उल्लंघन करने को अयोग्य ; (सुर १, ४१)। २ उल्लंघन करने को अशक्य; ( उप १६७ टी )। अलंघणिय वि [ अलङ्घनीय ] ऊपर देखो ; ( महा ; अलंघणीय र पुपा ६ ०१ ; पि ६६ ; नाट ) । अलंप पुं [दें] कुर्कट, मुर्गा; (दे १, १३)।

अलंबुसा स्वी [अलम्बुषा ] १ एक दिक्कुमारी देवी का नाम ; (ठा ८)। २ गुल्म-विशेष ; (पात्र )। अलंभि स्त्री [ अलाभ ] ग्र-प्राप्ति ; ( ग्रोघ २३ मा )। अलका स्त्री [अलका ] नगरी-विशेष, पहले प्रतिवासुदेव की राजधानी ; ( पउम २०, २०१ )। देखो अलया। अलक्ख पुं [ अलक्ष ] १ इस नामका एक राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ले कर मुक्ति पाई थी; ( इंत १८)। २ न. ' इंतगडदसा' सूत्र के एक श्रध्ययन का नाम ; ( श्रंत १८ )। अलक्ख वि [ अलक्ष्य ] लच्य में न ब्रा सके ऐसा ; ( सुर ३, १३६; महा )। अलक्षमाण वि [अलक्ष्यमाण] जो पिछाना न जा सकता हो, गुप्त ; ( उप ५६३ टी )। अलक्खिय वि [ अलक्षित ] १ त्रज्ञात, त्रपरिचित ; ( से १३, ४५)। २ नहीं पिछाना हुआ ; (सुर ४, १४०)। अलग देखो अलय=श्रलक ; ( महा )। . ∴ अलगा देखो अलया ; ( ग्रंत १ )। अलग न [दे] कलंक देना, दोष का भूठा आरोप; (दे १, ११)। अलचपुर न [ अचलपुर ] नगर-विशेष ; (-कुंमा )। अलज्ज वि [अलज्ज ] निर्लज, वेशरम ; (पएह 9, 3)1 अलज्जिर वि [ अलज्जालु ] जपर देखो; ( गा ६०; ४४६ : ६६१ ; महा )। अलट्टपल्लट्ट न [ दे ] पार्श्व का परिवर्तन; ( दे १, ४८)। अलत्त पुं [ अलक्त ] त्रालता, स्नी-लोक हाथ-पैर को लाल करने के लिए जो रंग लगाती है वह ; ( अनु १ )। अलत्तय पुं [ अलक्तक ] १ ऊपर देखो ; ( सुपा ४०६ )। २ त्रालता से रॅगा हुत्रा ; ( त्रनु )। °अलघोय देखो कलघोय ; ( से ६, ४६ )। अलमंजुल वि [दे] त्रालसी, सुस्त ; (दे १,४६)। अलमंथु वि [ अलमस्तु ] १ संपर्थः; २ निपेधक, निवारकः; ्र( ठा ४, २ )। अलमल पुं [ दे ] दुर्दान्त वैल ; ( दे १, २४ )। अलमलवसह पुं दि ] उन्मत वैल ; ( दे १, २४ ) । अलय न [ दे ] विद्रुम, प्रवाल ; ( दे १, १६ ; भवि ) । अलय पु [ अलक ] १ विच्छू का कांटा ; ( त्रिपा १, ६ )। २ केश, घुंघराले वाल ; ( पात्र ; स ६६ )।

अलया स्त्री [ अलका ] कुवेर की नगरी ; ( पात्र ; णाया १,४)। देखो अलका। अलव वि [ अलप ] मौनी, नहीं बोलने वाला ; ( सुत्र २, ६ ) । अलवलवसह पुं [ दे ] धूर्त वैल ; ( षड् )। 📝 💛 🛫 अलस वि [ अलस ] १ त्रालसी, सुस्ते ; ( प्रांसु ७ ) । २ मन्द, धीमा ; (पात्र )। ३ पुं. चुद्र कीट-विशेष, भ-नाग, वर्षा-ऋतु में साँप-सरीखा लाल रंग का जो लम्बा जनतु उत्पन्न होता है वह ; (जी १४ ; पुप्फ २६४ )। अलस वि दि ] १ मधुर त्रवाज वाला "खं त्रलसं कलमंजुलं " (पात्र )। २ कुसुम्म रंग से राँगा हुत्रा ; ३ न मोम ; (दे १, ४२)। °अलस देखो कलसः (से १, ६; ११, ४०; गा अलसग ) पुं [ अलसक ] १ विस्चिका रोग ; ( उवा )। अलसय । २ श्वयथु, सूजन ; ( ग्राचा )। अलसाइअ वि [ अलसायित ] जिसने त्रालसी की तरह ब्राचरण किया हो, मन्दः ( गा ३५२ )। अलसाय अक [ अलसाय ] आलसी होना, आलसी की तरह काम करना। अलसाअइ; (पि ५६८)। वक्त--अलसायंत, अलसायमाण ; ( से १४, १ ; उप पू ३१५; गच्छ १)। अलसी देखो अयसी ; ( ग्राचा ; पड् ; हे २, ११ )। अला स्त्री [ अला ] १ इस नाम की एक देवी ; ( ठा ६)। २ एक इन्द्राणी का नाम ; (णाया २)। °वडिंसग न ि वतंसक ] अलादेवी का भवन : ( णाया २ )। °अलां देखो कला ; ( गा ६४७ )। अलाउ न [अलावु ] तुम्बी-फल, तुम्बा ; प्रास् १५१)। अलाऊ } स्री [ अलावू ] तुम्बी-लता ; ( कुमा ; षड् ) । अलाय न [ अलात ] १ उल्मुक, जलता हुत्रा काष्ठ ; ( दे १, १०७ ; अर्घ २१ भा )। २ अङ्गार, कोयला ; (से ३, ३४)। अलाबु देखो अलाउ ; ( जं ३ )। अलावू देखो अलाऊ ; (पि १४१; २०१)। अलाह पुं [ अलाभ ] नुकसान, गैरलाभ; " ववहरमाणाण पुणो होइ सुलाहो कयावलाहो वा " ( सुपा ४४६ )।

```
थलाहि देखो अलं ; ( उव ७२८ टो; हे २, १८९ ; साया
   १, १ ; ना १२७ )।
  अलि पुं [ अलि ] भ्रमर ; ( कुमा )। "उल न [ °कुल ]
   भ्रमरों का समृह; (हे ४, २५३)। °विख्य न
८ विरुत । भ्रमर का गुञ्जारव ; (पात्र )।
  अलिअल्ली स्रो [ दे ] १ कस्तूरी ; २ व्याघ्र, शेर ; ( दे
  . ૧, ५६ ) ।
  अलिआ स्त्री [ दे ] सस्त्री ; ( दे १, १६ )।
  अलिआर न [ दे ] दूध ; ( दे १, २३ )॥
 अलिंजर न [ अलिङ्जर ] १ घड़ा, कुम्भ ; ( ठा ४, २ )।
   २ कुराङ, पाल-विशेष ; ( दे १, ३७ )।
  अलिंजरअ पुं [ अलिञ्जरक ] १ घड़ा ; ( उवा ) ।
   रंगने का कंडा, रंग-पात ; (पात्र )। …
  अलिंद न [ अलिन्द ] पाल-विशेष, एक प्रकार का जल-पात्र;
   ( ब्रोघ ४७६ )।
  अलिंदग पुं ि अलिन्दक ] १. द्वार का प्रकोण्ड ; (स
   ४७६)। २ घर के वाहर के दरवाजे का चौक; ३
🎷 वाहर का श्रय-भाग ; ( वृह २ ; राज ) ।
  अलिण पुं [ दे ] वृश्चिक, विच्छू ; ( दे १, ११८) 🕕
 अलिणी स्त्री [ अलिनी ] भ्रमरी ; ( कुमा ) ।
  अलित्त न अरित्र नौका खेवने का डाँड़, चप्यू;
   ( आचा २, ३ १ )।
  अलिय न [ अलिक ] कपाल ; ( पात्र )।
  अलिय न [ अलीक ] १ मृषावाद, ग्रसत्य वचन ;
   (पात्र)। २ वि. भूठा, खोटा, " त्रालित्रपं हसालाव-"
   (पात्र)। ३ निष्फल, निरर्थक; (पग्ह १,२)।
   'वाइ वि ['वादिन्] मृवावादी ; (पडम ११, २७; महा)।
  अलिहल सक विश्वयं कहना, वालना । श्रिलिह्ल ह
   (पिंग)।
  अलिएलह न [दे] १ छन्द-विशेष का नाम ;- २ वि. अप्र-
   योजक , नियम-रहित ; (पिंग )।
  अलिख्ला स्त्री [अलिख्ला] इस नाम का एक छन्द ;
   (पिंग)।
  अलीग ) देखो अलिय=श्रतीक; (सुर ४ २२३; सुपा
  अलीय ∫ ३००; महा )।
  अलीवहू स्त्री [ अलिवधू ] भमरी ; ( कुमा )। 🗀 . 💷
  अलीसअ पुं [दे] शाक वृत्त, साग का पेड़; (दे १,
    20)11
```

```
अलुक्खि वि [ अरुक्षिन् ] कोमल ; ( भग ११, ४ )।
अलेसि वि अलेश्यिन् ] १ लेखा-रहित ; २ पुं. मुक्त
 श्रात्मा ; (ठा ३, ४)।
अलोग पुं [ अलोक ] जीव-पुद्रल ग्रादि रहित ग्राकारा :
 (भग)।
अलोणिय वि [ अलवणिक ) लूण-रहित, नमक-शून्य,
 " नय अलोणियं सिलं कोइ चट्टेइ " ( महा )।
अलोय देखो अलोग ; ( सम १ )।
अलोभ पुं [अलोभ ] १ लोभ का श्रमाव, संतोप। . २
 वि. लोभ-रहित, संताषी ; ( भग; उव )।
अलोल वि [ अलोल ] श्र-तम्पट, निर्लोभ ; ( दस १० ;
 पि ८४ )।
अलोह देखो अलोभ ; ( कप्प )।
अल्ल न [ दे ] दिन, दिवस ; ( दे १, ४ )।
अल्ल देखो अद्द; (हे १, ∽२ )।
अंहल ब्रक [ नम् ] नमना, नोचे मुकना। व्योबल्तंति ;
 (मे ६, ४३)।
अल्लई स्त्री [अर्द्ध की ] लता-विशेष, ग्रार्टक-लता ; (पगण
 95)1
अल्लग देखो अल्लय=ग्राईक ; ( धर्म २ )।
अहलतथ सक [ उत्+िक्ष्य ] कंचा फेंकना। अल्लत्यहः
 (हे४, १४४)।
अल्लट्य न [दे] १ जलाई, गिला पंखा ; २ केयूर,
 भृषण-विशेष ; ( दे १, ४४ )।
अल्लिटिथअ वि [ उत्थित ] ऊंचा फेंका हुआ ; ( कुमा )।
अल्लय न [आद्रंक] त्रादा; (जी ६)। °तियं
 न [ °त्रिक ] ब्रादा, हल्दी ब्रौर कनूरा ; (जी ६ )। .
अल्लय वि [ दे ] परिचित, ज्ञात ; ( दे १, १२ )। 🎺
अल्लय पुं [ अल्लक ] इस नाम का एक विख्यात जैन मुनि
 श्रीर यन्थकार, उद्योतनंस्रि का उपाध्याय-श्रवस्था का नाम;
 ( सुर १६, २३६ )।
अल्लब्ल पुं [दे ] मयुर, मोर ; ( दे १, १३ ) 🗸
अल्लिवय अप देखे आलत्त=त्रालिपत ;
  (भवि)।
अल्ला स्रो [ दे ] माता, माँ ; ( दे १, १ )। 🗸 🛭
अल्लि ) देखो.अल्ली । ग्रल्लिइ ; ( पड् ) । ग्रल्लि-
अल्लिअ र्र प्रदः (दे १, ४८ ; हे ४, ४४ )। वह-
 अह्लिअंत ; (सं १२; ७१ ; पउम १२, ४१ )।
```

ग्रइ ; ( हे ४, १३६ ) । वक् --अल्लिअंत ; ( कुमा )। प्रयो-- अल्लियावेइ ; ( पि ४८२; ४४१ )। अल्लिअ वि [आदित ] गिला किया हुआ ; (गा 880)1 अख्लियाचण न [ आलायन ] त्रालीन करना, श्लिष्ट करना, मिलानः (भग ८, ६)। अव्लिख्ल पुं [ दे ] भमरा ; ( षड् ) l अस्टिय सक [ अर्थ्य ] अर्पण करना । अल्लिवह ; ( हे ४ ३६; भवि; पि १६६; ४८४ )। अहली । सक [आ + ली] १ ब्राना। २ प्रवेश अल्लीअ । करना। ३ जोड़ना। ४ त्राश्रय करना। ४ **यालिंगन करना । ६ अक**्संगत होना । अल्लोअइ ; (हे ४, ६४)। भूका- अल्लीसी ; (प्रामा)। हेक्-अल्लीउं ( वृह ६ ) । अल्लीण वि [आलोन] १ ब्राश्लिष्ट ; २ ब्रागत ; ३ प्रविष्ट ; ४ संगत ; १ योजित ; ६ थोड़ा लीन ; ( हे ४, ७ त्राधित ; (कप्प)। ८ तल्लोन, तत्पर ; ५४)। (वव १०)। अव्लेस वि [ अलेश्य ] तेश्या-रहित ; (कम्म ४, ४० )। अल्हाद पुं [ आह्नाद ] खुशी, प्रमोद, त्रानन्द ; ( प्राप्र )। अव अ [अप] इन अयों का सूचक अव्यय; -- १ विपरीतता, उल्टापन ; जैसे—' अवकय, अवंगुय ै। २ वापिसी, पीछेपन ; जैसे— ' अवक्कमई '। ३ वुरापन, ्खरावपन ; जैसे—' ग्रवमग्ग, ग्रवसद् े। ४ न्यूनता, कमो; जैसे-- ' अवड्ढ '। ५ रहितपन, वियोग ; जैसे- अव-वारा '। ६ वाहरपन ; जैसे-- ' अवक्कमण '। अव त्र [ अवं ] निम्न-लिखित त्रथौं का सूचक त्रव्यय ; १ निम्नता ; जैसे—' अवइराण '। २ पीछेपन ; जैसे— ' श्रवचुल्ली '। ३ तिरस्कार; श्रनादर; जैसे—'श्रवगणंत ' ४ खरावी, बुराई ; जैसे-—' अवगुण '। १ गमन ; ६ अनुभवः (राज)। ७ हानि, हासः जैसे—' अवक्कास '। श्रमाव ; जैसे—' श्रवलद्धि '। ६ मर्यादा ; (विसे प्रश्ने । १० निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है; जैसे— ' अवपुद्र , अवगल्ल '। अव सक [अव्] १ रत्त्रण करना ;-- " अवंतु मुणिणो य पयकमलं " (रयण ६)। र जाना, गमन करना ; ३ इच्छा करना ; ४ जानना ; ४ प्रवेश करना ; ६ सुनना ;

अख्ळिअ सक [ उप + स्टप् ] समीप में जाना । ऋल्लि-

७ माँगना, याचना ; ८ करना, वनाना ; ९ चाहना ; १० प्राप्त करना ; ११ आलिङ्गन ; १२ मारना, हिंसा करना ; १३ जलाना ; १४ अक प्रीति करना ; १५ तृप्त होना ; १६ प्रकाशना ; १७ बढ़ना। य्रव ; (श्रा २३ ; विसे २०२०) अव पुं [ अव ] शब्द, ग्रवाज ; ( श्रा २३ )। अवअक्ल सक [ दूश् ] देखना । अवअक्लइ ; ( हे ४, १८१ ; कुमा )। अवयिक्खअ न [ दे ] निवापित मुख, मुंडाया हुआं मुँह ; (दे १, ४०)। अवअच्छ न [ दे [ कत्ता-वस्न ; ( दे १,२६,)। अवअच्छ त्रक [ह्राद् ] त्रानन्द पाना , खुरा होनां। अवग्रन्छई; (हे ४, १२२)। अवअच्छ सक [हाद्य् ] खुरा करना। अवश्रव्छइ ; (हे ४, १२२)। अवअच्छिअ [ दे ] देखो अवअविखअ ; (दे १, ४०)। अवअच्छिअ वि [ ह्वादित ] १ हृष्ट, त्राह्लाद-प्राप्त । २ खुश किया हुआ, हर्षित ; ( कुमा )। अवअज्भा सक [ दूश् ] देखना । अवअज्भाइ ; ( षड् ) । अवअणिअ वि [ दे ] असंघटित, असंयुक्त ; (दे १,४३)। अवअण्ण पुं [ दे ] ऊबल, गूगल ; ( दे १, २६.)/। अवअत्त वि [ अपवृत्त ] स्विति ; ( से १०, १८ )। अवआस सक [ दूरा् ] देखना । अवस्रासः ; ( हे ४, १८९; कुमा)। अवइ वि [अव्रतिन् ] व्रत-शून्य, श्र-विरत, ग्रसंयत ; (वृह १)। अवइंग्ण वि [अवतीर्ण] १ उतरा हुआ, नीचे आया हुआ। २ जन्मा हुआ ; (कप् ; पंउम ७६, २८)। अवइद ( शौ ) वि [ अवचित ] एकत्रित, इक्ट्रा किया हुआ; (अभि ११७)। अवइद ( शौ ) वि [ अपकृत ] १ जिसका अहित किया गया हो वह। २ न. अपकार, अ-हित ; ( चारु ४० )। अवइन्न देखो अवइण्ण ; ( सुर ३, १२२ )। अव उज्ज सक [ अवकुवृज् ] नीचे नमना। संकृ—अवउ-ज्ञिय ; ( आचा २, १, ७ )। अवउज्म सक [ अप + उज्म्म् ] परित्याग करना ; छोड़ देना। संक्र—अवउज्भिद्गण; ( वृह ३ )। अवउडग } देखो अवओडग ; ( गाया १, २ ; श्रतु )।

अवउंठण न [अवगुण्ठन ] १ दक्ता । २ मुँह दक्ते का वस्न, घूँघट ; ( चारु ७० )। अवऊढ वि [ अवगूढ ] ब्रालिंगित ; " संभावहूब्रवऊडो णववारिहरोव्व बिज्जुलापडिभिन्नो " (हे २, ६ ; स ४६६)। - अव**ऊसण** न [ अपवसन ] तपथर्या-विशेष ; (पंचा १९)। अवऊसण न [अपजोषण] ऊपर देखो ; (पंचा १६)। अवऊहण न [ अवगूहन ] श्रालिङ्गन ; ( गा ३३४ ; ११६; बजा ७४)। अवएड पुं [ अवएज ] तापिका-हस्त, पात-विशेष ; (णाया १, १ टी--पत्र ४३)। अवएस पुं [ अपदेश ] वहाना, छल ; ( पात्र )। अवओडग न [ अवकोटक ] गले को मरोड़ना, क्रुकाटिका को नीचे लेजाना; (विपा १, २)। ि वन्धन ] १ हाथ और सिर को १९८ भाग से वाँधना ; (पण्ह १, २)। २ वि. रस्सी से गला और हाथ को मोड़ कर पृष्ठ भाग के साथ जिसको बांधा जाय वह ; (विपा 9, 7)1 ्**अवंग** पुं [ अपाङ्ग ] नेत का प्रान्त भाग ; (मुर ३,१२४; 99, 69 )! अर्बंग पुं दि विकटाचा ; (दे १, ११)। 🗸 अवंगु ) वि [दे. अपावृत ] नहीं दका हुआ, खुला ; अवंगुय 🎵 ( ग्रीप ; पण्ह २, ४ )। अवंचिअ वि 🛘 अवञ्चित 🕽 अयं मुख, अवाङ्मुख ; (बजा 1606 अवंचिअ वि [ अवञ्चित ] नहीं रंगा हुत्रा ; (वजा १०)। अवंभा वि [ अवन्ध्य ] सफल, अनुक ; ( सुपा ३२४ )। "पवाय न [ "प्रवाद ] ग्यारहवाँ पूर्व, जैन प्रन्थांश-विशेष ; (सम २६)। अवंतर वि [ अवान्तर ] भीतरी, वीचका ; ( ब्रावम )। थवंति ) स्री [ अवन्ति °न्ती ] १ मालव देश ; २ मालव अवंती देश की राजधानो, जो ब्राजकल राजपूताना में ' उजैन ' नाम सं प्रसिद्ध है ः (महा ; सुपा ३६६ ; त्र्यावम)। °गंगा स्त्री [ °गङ्गा ] त्राजीविक मत में प्रसिद्ध काल-विशेव; (भग २४, १)। °वड्ढण पुं [°वर्धन] इस नाम का एक राजा, ( श्राव ४ )। °सुकुमाल पुं िसुकुमाल । एक श्रेष्टि-पुत जो आर्यसुहस्ति आचार्य के पास दीचा ले कर देव-लाक के नितनीगुल्म विमान में उत्पन्न हुआ है; (पडि)। °सेण पुं [°पेण ] एक राजा; (आक)।

अवंदिम वि [ अवन्ध ] वन्दन करने को अयोग्य, प्रणाम के अयोग्यं ; (दसचू १)। अवकंख सक [ अव+काङ्क्ष ] १ चाहना । २ देखना । अवकंखइ ; ( मग )। वकु-अवकंखमाण ; ( गाया 9, & ) 1 अवकंत देखो अवक्कंत ; " कुमरोवि सत्थरात्रो उद्गेता संियमनकंतो " ( महा )। अवकय वि अपकृत । १ जिसका अपकार किया गया हो वह ; ( उव )। २ अपकार, अहित ; (सुपा ६४१ )। अवकर सक [ अप + कृ ] ग्रहित करना। ग्रवकरेंति ; (स्त्रा १, ४, १, २३)। अवकरिस पुं [ अपकर्ष ] अपकर्ष, हास, हानि ; ( सम ξο)[ अवकलुसिय वि [ अपकलुपित ] मलिन ; ( गउंड )। अवकस सक [ अव+कंप् ] त्याग करना। संक्र-अवकसित्ता ; (चड १४)। अवकारि वि अपकारिन् ] ब्रहित करने वाला ; (पंडम ٤, = ١ ) ١ अवकिण्ण वि [ अवकीर्ण ] परिलक्त ; ( दे १, १३० )। अविकण्णग ) पुं [ अपकीर्णक ] करकण्डू-नामक एक अविकण्णयं । जैन महर्षि का पूर्व नाम ; ( महा )। अवंकित्ति स्त्री [ अपकीर्त्ति ] अपयश ; ( दे १, ६० )। अवकीरण न [ अवकरण ] छाड़ना, त्याग, उत्सर्ग; ( आव १ )। अंचकीरिअ वि [ दें ] विरहित, वियुक्त ; ( दे १, ३८ )। अवकीरियञ्च वि [ अवकरितंन्य ] त्याज्य, छाड़ने लायकः (पगह १, ४)। अवकूजिय न [ अवकूजित ] हाथ को ऊंचा-नीचा करना ; (निचू १७)। अवकेसि पुं [ अवकेशिन् ] फल-वन्ध्यं वनस्पति ; •( उर 2,5)1 अवकोडक देखां अवंओडग ; ('पगह १, १ )। अवक्कत वि अपकान्त ] १ पोबे हटा हुया, वापस लौटा सुत्रा; (सुपा २६२; उपं १३४ टो; महां)। २ निकृष्ट, जघन्य ; ( ठा ६ )। अवक्कांति स्त्री [ अपन्नान्ति ] १ अपसरण ; २ निर्गमन ; ( गाया १, ८ )। अवक्कंति स्त्री [ अवक्रान्ति ] गमन, गति ; ( आया )।

```
अग्रकम शक [अप + कम् ] १ पोक्वे हटना । ु ३ वाहर
   निकलना । अवस्क्रमइ ; (महा, कृप्प )। वक्र-अवनक-
   ममाण ; (विषा १, ६)। संक्र-अवक्कमइत्ता,
   अवक्काम ; (कप, वव १)।
  अवनकम सक [अव + कम्] जाना । अवनकमइ ;
   (भग)। संक्र-अवक्कमित्ताः,(भग)।
  अवक्कमण न [ अपक्रमण ] १ वाहर निक़लना .; ( ठा
    ५, २)। २ पलायन, भागनाः ; " निग्गमणमवक्कमणं
   निस्सरणं पलायणं च एगद्रा" ( वन १० )। ३ पीछे
    हदना ; ( णाया १, १ )।
  अवक्कय पुं [ अवक्रय ] भाड़ा, भाटि ; ( वृह १ )।
्रअवक्करंस पुं [दे ] दारु, मद्य ; ( दे १, ४६ ; पात्र ) ।
  अवक्करिस ) [अपकर्ष ] हानि, अपचयः ( विसे १७६६;
  अवक्कास । भग १२, १)।
  अवक्कास पुं [ अवकर्ष ] ऊपर देख़ो ; ( भग १२, ४ )।
  अवक्कास वुं [अप्रकाश ] अन्यकार, अँधेरा; (भग
    97, 4)1
  अवक्कोस पुं [ अवकोश ] मान, शहंकार ; ( सम ७१ )।
  अचक्ल सक द्विश्] देखना। अवक्लइ; (षड्)।
   ंत्रवक्लए ; (भवि )। वक्त-अवक्लंत ; (कुमा )।
  अवनखंद पुं [ अवस्कन्द् ] १ शिविर, छावनी, सैन्य का
   'पड़ाव ; २ नगर का रिपु-सेन्य द्वारा वेष्टन, घेरा ; (हे
    २, ४ ; स ४१२ )।
  अवक्खारण न [ अपशारण ] १ निर्भर्त्सना, कठोर वचन;
   ेर सहानुभृति का त्रभाव ; (पण्ह १, २)।
  अववस्त्रेव पुं [अवक्षेप ] विव्र, वाधा ; (विपा
    9, 8)1
  अवक्खेवण न [ अवक्षेपण ] १ वाधा ; श्रन्तराय ;
   किया-विशेष, नीचे जाना ; ( आवम; विसे २४६२ )।
  अवखेर सक [दे] १ खित्र करना । २ तिरस्कार करना।
    त्रवखेरइ ; (भिव )। वक्त--अवखेरंत ; (भिव )।
  अवगइ स्त्री [अपगति ] १ खराव गति ; १ गोपनीय
   स्थान ; ( सुपा ३४१ )।
  अवगंड न [ अवगण्ड ] १ सुवर्ण ; २, पानी का फेन ;
    (सुत्र १, ६)।
  अवगंतव्व देखो अवगम=श्रवगम्।
  अवगच्छ सक [अव + गम्] जानना । अवगच्छइ ;
   (महा)। अवगच्छे ; (स १४२)।
```

```
अवगच्छ अक [अप + गम् ] दूर होना; निकल जाना।
 अवगच्छइ ; ( महा ) ।
अवगण रे सक [अव+गणय्] ग्रनाद्र करना, तिरस्कारना।
अवगण्ण । वक् अवगणंतः ( श्रा २७ ) । संक --
 अवगण्णिय ; ( श्रारा १०४ ) ।
अवगणणा स्त्री [अवगणना ] त्रवज्ञा, अनादर ; ( दे
 9, 20)1
अवगणिय ) वि [ अवगणित ] श्रवज्ञात, तिरंस्कृत;
अवगण्णिय ) (दे; जीव १)।
अवगद् वि [ दे ] विस्तीर्ण, विशाल ; ( दे १, ३० )।
अवगन्न देखा अवगण। अवगनः ; (भिव )। संक्र-
·अवगन्निवि ; ( भवि )।
अवगन्निय देखा अवगण्णिय ; ( सुपा ४२१ ; भवि )।
अवगम पुं [ अपगम ] १ त्रपसरख ; ( सुपा ३०२ )।
 २ विनारा ; (स १५३, विसे ११८२)।
अवगम सक [ अव + गम् ] १ जानना, २ निर्णय करना ।
 संक्र-अवगमित् ; (सार्ध ६३)। क्र-अवगं-
 तब्ब ; (स ५२६)।
अवगम पुं [अवगम ] १ ज्ञान ; २ निर्णय, निश्चय ;
 (विसं १८०)।
अवगमण न [ अवगमन ] ऊपर देखो ; ( स ६००, विसे
 956; 809)1
अवगमिअ ) वि [ अवगत ] १ ज्ञात, विदित ; ( सुपा
अवगयं रि१८)। २ निश्चित, ग्रवधारित; (दे
 दे ३, २३ ; स १४० )।
अवगय वि [ अपगत ] गुजरा हुत्रा, विनष्ट ; ( गाया
 १, १ ; इस १०, १६ )।
अवगर सक [ अप + ऋ ] अपकार करना, अहित करना।
 अवगरेइ ; (स ६३६ ) i
अवगरिस देखो अवक्करिस ; ( विसे १४८३ )।
अवगळ वि [ दे ] श्राकान्त ; ( षड् ) । 🤯
अवगल्ल वि [ अचग्लान ] विमार ; ( ठा २, ४ )।
अवगाढ देखो ओगाढ ; ( ठा १ ; भग ; स १७२ )।
अवगादु वि [ अवगाहितृ ] अवगाहन करने वाला ; (विसे
 र⊏२२ )।
अवगार पुं [ अपकार ] अपकार, अहित-करण ; ( सुर
 २,४३)।
```

```
अवगास पुं [ अवकाश ] १ फुरसद ; ( महा )। २
  जगह, स्थान ; ( त्रावम ) । ३ त्रवस्थान, त्रवस्थिति ;
· ( ठा ४, ३ ) ।
 अवगाहे सक [ अव+गाह् ] अवगाहन करना । अव-
  गाहइ ; (सण्)।
· अवगाह पुं [ अवगाह ] १ अवगाहन ; २ अवकाश ;
. ( उत्त २८ )।
 अवगाहण न [ अवगाहन ] अवगाहन " तित्थावगाहणत्यं
  य्रागंतव्वं तए तत्थ " ( सुपा ५६३ )।
 अवगाहणा देखो ओगाहणा ; ( ठा ४, ३:; विसे
  २०८८ )।
 अविगिचण न [ दे, अववेचन ] पृथक्करण ; /(उप पृ
  E & ) 1
 अवगिज्म देखो ओगिज्म । संक्र-अवगिज्मिय ;
  (कप्प)।
 अवगीय वि [ अवगीत ] निन्दित ; ( उप प्र १८१ )।
 अवगुंठण देखो अवउंठण ; ( दे १, ६ ) । 🗀
 अवगुंठिय वि [ अवगुण्ठित ] त्राच्छादित ; ( महा ) ।
 अवगुण पुं
           [ अवगुण ] दुर्गण, दोषंः; ( हे ४,
  ३६४)।
 अवगुण सक [ अव + गुणय् ] खोलना, उद्घाटन करना ।
  थ्रवगुरऐजा ; ( थ्राचा २, २, २,४)। वक्र---अवगुणंत;
 · (भग ११)।
 अवगृढ वि [ अवगृढ ] १ ब्रालिंगितः ( हे २, १६८ )।
  २ व्याप्त ; ( णाया १, ५ )।
 अवगृढ न [दे] व्यलीक, अपराध ; (दे १, २०)।
 अवगूहण न [ अवगूहन ] श्रालिंगन ; ( सुर १४, २२० ;
  पडम ७४, २४ )।
 अवग्ग वि [ अव्यक्त ] १ अस्पष्ट । २ पुं. अगीतार्थ,
  शास्त्रानभिज्ञ साधु; ( उप ८७४ )।
 अवग्गह देखो उग्गह ; ( पव ३० )।
 अवगाहण न [ अवग्रहण ] देखो उग्गह ; ( विसे
  ·950 ) !
∙ अवच देखो अवय≕ग्रवच ; ( भग ) ।
 अवचड्य वि [ अपचयिक ] अपकर्ष-प्राप्त, हास वाला ;
  ( ग्राचा )।
 अवचय पुं [ अपचय ] हास, अपकर्ष ; ( भग ११, ११ ;
  स र⊏र )।
```

अवचय पुं [ अवचय ] इक्हा करना ; ( कुमा )। अवचयणं न [ अवचयन ] ऊपर देखो ; ( दे ३, ४६ )। अविच अक [ अप + चि ] हीन होना, कम जाना । अव-चिजाइ ; (भग)। अवचिज्जंति ; (भग २४, २)। अविच ) सक [ अव+िच ] इक्द्रा करना ( फूल श्रादि अविचण रे को दृत्त से तोड़ कर )। अविचण्ड : (नाट)। भवि—अविचिशिस्सं ; (पि ५३१ )। हेक् अविचेशेदुं (शौ); (पि ५०२)। अवचिय वि [ अपचित ] हीन, ह्रास-प्राप्त; (विसे ८६७)। अविचय वि [ अविचित ] इक्द्रा, किया हुत्रा ; ( पात्र ) । अवचुण्णिय वि [ अवचूर्णित ] तोड़ा हुआ, चूर २ किया हुआ ; (महा)। अवचुल्ली सी [ अवचुल्ली ] चूल्हे का पीछला भाग ; (पिंड)। अवचूल देखो ओऊल ; ( गाया १, १६—पत्र २१६ )। अवच्च न [ अपत्य ] संतान, बना ; ( कप्प ; ब्राव १ ; प्रासु प्र३)। °व वि [°वत् ] संतान वाला ; ( सुपा ' १०६ ) । अवच्चीय वि [ अपत्योय ] संतानीय, संतान-संवन्धी ; ( ह ह )। अवच्छुण्ण न [दे] कोध से कहा जाता मार्मिक वचन ; (दे १, ३६)। अवच्छेय पुं [ अवच्छेद् ] विभाग, श्रंश ; ( ठा ३, ३ )। अवछंद वि [ अपच्छन्द्स्क ] छन्द के तक्ाण से रहित, छन्दो-दोष-दुष्ट ; ( पिंग ) । अवजस पुं [ अपयशस् ] ब्रपकीर्ति ; ( उप प्ट १८७ ) । अवजाण सक अप+ज्ञा । अपलाप करना । "वाल-ंस्स मंदर्य वीयं जं च कडं ग्रवजाणई भुजों " ( सुत्र १, ४, 9, 38 ) 1 अवजाय पुं [अपजात] पिता की अपेचा से हीन वैभव वाला पुत्र ; ('ठा ४, १')। अवजीव वि [ अपजीव ] जीव-रहित, मृत, अ-चेतन; (गउड़ )। अवजुयं वि [ अवयुत ] पृथम्भूत, भिन्न ; ( वव ७ )। अवज्ञान [अवद्य] १ पाप ; (पएह २,४)। रेवि निन्दनीय ; (सुत्र १, १, २)। अवज्ञस सक [ गम् ] जाना, गमन करना । अवजसइ ; (हे ४, १६२)। वर्छ— अवज्ञसंत ; ( कुमा )।

अवज्ञा स्त्री [ अवज्ञा ] ग्रनादर ; ( स ६०४ )। अवज्य वि [ अवध्य ] मारने के अयोग्य ; ( णाया १, 96")1 अवज्ञास न [दे] १ कटी, कमर ; २ वि. कटिन ; (दे 9, ५६ )। अवज्ञा स्त्री [ अवध्या ] १ त्रयोध्या नगरी ; (इक) । २ विदेह-वर्ष की एक नगरी ; (ठा २,३)। अवज्भाण न [अपध्यान ] बुरा चिन्तन, दुर्घ्यान ; ( सुपा ४४६ ; उप ४६६ ; सम ५० ; विसे ३०१३ )। अवज्ञाय वि [ अपध्यात ] १ दुर्ध्यान का विषय ; २ अवज्ञातं, तिरस्कृत ; ( गाया १, १४ )। अवज्ञाय ( अप ) देखो उवज्ञाय ; ( दे १, ३७ ) । अवद्य सक [ अप+चृत् ] घुमाना, फिराना। अवदृ ति वाहरंते कगणहारे रज्जुपरिवत्तणुज्जएसुं निजामएसुं अयंडिम चेव गिरिसिहरनिविडियं पिव विवन जाणवत्तं " (स ३४४)। अवद्वा स्त्री [ आवर्ता ] राज-मार्ग से वाहर की जगह ; ( उप ६६१ )। अवहंभ पुं [ अवष्टम्भ ] अवलम्बन, आश्रय ; ( परम २६, २७; स ३३१ )। अवद्वव सक [ अव+स्तम्भ् ] अवलम्बन करना, सहारा लेना। संक्-अवद्विअ ; (विक ६४)। अवद्वद्ध वि [ अवप्रव्ध ] १ अवलम्बित । २ आकान्त, ं " त्रवहृद्धा महाविसाएणं " ( स ५८४ ) । अवद्वाण न [ अवस्थान ] १ अवस्थिति, अवस्था । २ ं न्यवस्था ; ( वृह १ )। अवद्विञ वि [ अवस्थित ] १ स्थिर रहा हुया ; (भग )। २ नित्य, शाश्वत ; ( ठा ३, ३ )। ३ जो बह्ता-घटता न हो ; (जीव ३)। अविद्विद् स्त्री [अविस्थिति ] अवस्थान ; ( ठा ३, ४ ; विसे ७५८)। अवटंभ सक [ अव+स्तम्भ् ] अवलम्बन करना । संक्र-" घाएण मत्रो, सहे ण मई, चोज्जेण वाहवहुयावि । 'अवठंभिऊण धणुहं वाहेणवि मुक्किया पाणा " (बजा ४६)। अचरंभ पुं [दे ] ताम्बूल, पान ; (दे १, ३६ )। अवड पुं [ अवट ] कूप, कुँ या ; ( गटड )।

अवड रे पुं [दे] १ कूप, कुँ आ ; २ आराम, वगीचा ; अवडअ 🤰 (दे १, ४३) i अवडअ पुं [ दे ] १ चञ्चा, तृगा-पुरुष ; ( दे १, २० )। अवडंक पुं [ अवटंङ्क ] प्रसिद्धि , ख्यात्ति, '' जराकयावडं-केण निग्धिणसम्मो गाम " ( महा )। अवडिक्किअ वि [दे] कूप आदि में गिर कर मरा हुआ, जिसने ब्रात्म-हत्या की हो वह ; ( दे १, ४७ )। अवडाह सक [ उत्+क्रुश् ] छंचे स्वर से स्दन करना। अवडाहेमि ; (दे १, ४७)। अवडाहिअ न [दे] १ छंचे स्वर से रोदन ; (दे १, ४७)। २ वि. उत्कृष्ट ; ( षड् )। अवडिअ वि [ दे ] खिन्न, परिश्रान्त ; ( दे १, २१) । अवड् पुं [अवट्र] क्रुकाटिका, घंडी, क्रार-मणि ; (पाअ)। अवडुअ पुं [दे] उद्खल, उल्लखल ; (दे १, २६)। व अ्वडु हिलअ वि [दे] कूप आदि में गिरा हुआ ; (षड्)। अवड्ढ वि [अपार्घ] १ आधाः; (सुज १०)। २ ग्राधा दिन " ग्रवड्ढं पचक्खाइ" (पिंड ; भग १६, ३)। ३ ग्राधे से कम; (भग ७, १; नव ४१)। °वरवेत्त न [ °क्षेत्र ] १ नज्ञत-विशेष ; (चंद १०)। २ मुहूर्त-विशेष ; ( ठा ६ )। अवण पुं [दे] १ पानी का प्रवाह ; २ घर का फलहक ; (दे १, ४४)। अवण न [ अवन ] १ गमन ; २ अनुभव ; ( गांद ; विसे **⊏३** )। अवणद्ध वि [ अवनद्ध ] १ संवद्ध, जोड़ा हुआ ; ( सुर २, ७)। २ ग्राच्छादित ; (भग)। अवणम अक [ अव+नम् ] नीचे नमना । वक्त-अवण-मंत ; (राय)। अवणिमय वि [ अचनत ] अवनत ; ( सुपा ४२६ )। अवणिमय वि [ अवनिमत ] नीचे किया हुआ, नमाया हुआ ; (सुर २, ४१)। अवणय वि [ अवनत ] नमा हुआ ; ( दस १ )। अवणय पुं [अपनय ] १ श्रपनयन, हटाना, ( ठा । २ निन्दा; (पव १४३; विसे १४०३/टी)। अवणयण न [ अपनयन ] हटाना, दूर करना ; ( सुपा ११ ; स ४८३ ; उप ४६६ )।

अविण स्त्री [ अविन ] पृथिनी, भूमि: ( उप ३३६ टो )। अवणित देवो अवणी=प्रप्+नी । अवणिंद पुं [ अवतीन्द्र ] राजा, भूप ; ( भवि )। अविणय देखो अवणीय: "तं कुणमु चित्तनिवसणमविणयं-नीमेसरोसमर्जं " (विवे १३८)। अवणी देखां अवणि; (सुपा ३१०)। °सर पुं [ °श्वर ] राजा, भिम-पति ; (भिव )। अवणी सक [ अप+नी ] दूर करना, हटाना । अवणेइ, श्रत्रऐमि ; (महा)। वक् -अविणंत, अवणेत ; (निचू १ ; सुर २, ८ )। क्वक्र—अवणेज्जंत ; ( उप १४६ टी)। कृ—अचणेअः(द्र३७)। अवणीय वि अपनीत दूर किया हुया ; ( मुपा ५४ )। अवर्णेत देखो अवर्णी=अप+नी। अवणीय पुं [ अपनोद ] अपनयन, हटाना ; (विसे ६८१) । अञ्चणोयण न [ अपनोदन ] अपनयन ; दूरीकरण ; ( स ६२१)। अवण्ण वि अवर्ण ] १ वर्ण-रहित, हप-रहित; ( भग )। २ पुं निन्दा ; (पंचव ४)। ३ अपकीर्ति ; ( अधि १८४ भा )। °व वि [ °वत् ] निन्दक '' तेसिं अवगणवं वाले महामोहं पकुव्वइ " (सम ११)। °वाय पुं [ °वाद ] निन्दा ; ( द्र २६ )। अचण्ण न [ दें ] अवज्ञा, निरादर ; ( दे १, १७ ) ५ अवण्णा स्त्री [ अवज्ञा ] निरादर, तिरस्कार ; ( श्रीप )। अवण्हअ पुं [ अपहुनव ] अपलाप ; ( पर् )। अवण्हवण न [ अपहनवन ] अपलाप ; ( आचा )। अवण्हाण न [ अवस्नान ] साबु श्रादि से स्नान करना ; ( गाया १, १३ ; विपा १, १ ) अवतंस देखो अवयंस= अवतंस ; ( कुमा )। अत्रतंसिय वि [ अवतंसित ] विभूपित ; ( कुमा )। 🕐 अवतट्ट वि [ अवतप्ट ] तनूकृत, छिला हुत्रा; (सूत्र १, ४,२)। अवतद्वि देखो अवयद्वि=त्रवतष्टि ; ( सुत्र १, ७ )। अवतारण न [ अवतारण ] १ उतारना; २ योजना करना; (बिसे ६४० )। अवितत्थ न [ अपतीर्थ ] कुत्सित घाट, खराव किनारा ; (सुपा १५)। अवत्त वि [ अञ्यक्त ] १ ग्र-स्पष्ट ; ( विसे )। २ कम ं उमर वाला ; (बृह १)। ३ श्र-संस्कृत ; (गच्छ १)। ४९ं देखो अवग्य ; ( निचू २ )।

अवत्त वि [ अवात ] पवन-रहित ; ( गच्छ १ )। अवत्त<sup>ं</sup>वि [ अवाप्त ] प्राप्त, लब्ध । 👚 अवत्त न [ अवत्र ] ग्रासन-विशेष ; ( निचू १ )। अवत्तय वि [ दे ] विसंस्थुल, ग्रव्यवस्थित ; ( दे १, ३४ )। अवत्तव्य वि [ अवक्तव्य ] १ वचन से कहने को अशक्य, ंत्रानिर्वचनीय ; २ सप्त-भंगी का चतुर्थ भंग ; "श्रत्यंतरभूएहि य नियएहिं दोहिं समयमाईहिं। वयणविसंसाईयं दव्यमव्यत्तयं पडइ " ( सम्म ३६ )। अवत्तिय न [ अव्यक्तिक ] १ एक जैनाभास मत, निह्न-प्रचालित एक मत; २ वि. इस मत का अनुयायी; ( ठा ७ )। अवत्थंतर न [ अवस्थान्तर ] जुदी दशा, भिन्न अवस्था ; ( सुर ३, २०६ )। अवत्था वि [अपार्थक ] १ निरर्थक, व्यर्थ ; २ ग्र-संबद्ध अर्थ वाला ( सूत्र वगैरः ); ( विसे )। अवत्थद्ध वि [ अवष्ट्रञ्घ ] यवलम्बन-प्राप्त, जिसको .सहारा मिला हो वह ; ( खाया १, १८)। अवत्थय वि [ अपार्थक ] निरर्थक ; ( विसे ६६६ टी )। अवत्थरा ह्यी दि ] पाद-प्रहार, लात मारना ; (दे १, २२ )। अवत्था स्त्री [ अवस्था ] दशा, त्रवस्थिति ; ( ठा ८, कुमा )। अवत्थाण न [ अवस्थान ] अवस्थिति ; स ६२७; महा; सुर १,२)। अवत्थाव सक [अव+स्थापय्] १ स्थिर करना, टहराना । २ व्यवस्थित करना । हेक्-अवत्थाविदुः अवत्था-वहदुं ( शौ ); ( पि ४७३ ; नाट )। अवत्थाविद् (शौ) वि [ अवस्थापित ] अवस्थित किया हुआ; (नाट)। अवित्थिय देखों अविद्विय ; ( महा ; स २७४ )। 🕆 अवितथय वि [ अवस्तृत ] फैलाया हुआ, प्रसारित ; ( खाया १, ८ )। अवत्थु न [अवस्तु ] १ ग्रभाव, ग्रसरव ; (भवि ; त्रावम )। २ वि निरर्थक, निष्फल ; (पण्ह १,२)। अवदग्ग देखो अवयग्ग ( सूत्र २, २; ४) अवदल वि [अपदल ] १ निःसार, सार-रहित ; २ कचा, े ग्रपक्व ; ( ठा ४, ४ ) । 🕖 अवद्हण न [अवद्हन ] दम्भन, गरम लोहे को कोश ब्रादि से चर्म (फोड़े ब्रादि ) पर दागना ; ( गाया १,४) ! अवदाय वि [ अवदात ] १ पवित्र, निर्मल "दिणयरकरा-वदायं भतं पेहित् चक्खुणा सम्सं'' ( सुपा ४६१ )। 🔫 अवदार न [ अपद्वार ] १ छोटी खिड़की ; २ ग्रुप्त द्वार ; (उप ६६१)। अवदाल सक [ अव+दलय् ] खोलना । अवदालेइ ; ( ग्रोप)। संकृ—अवदालेता ; ( ग्रोप ),। अवदालिय वि [ अवदिलित. ] विकसित, विज्ञिम्भत ; "अव-दालियपुंडरीयनयणे'' ( श्रोप; पण्ह १, ४ ; उवा )। अविदसा सी [ अपिदक् ] भ्रान्त दिशा ; ( स ४२६ )। अवदेस देखो अवएस ; ( अभि ७६ )। अवद्दार ) देखो अवदार ; ( णाया १, २; प्रारू )। ' अवदाल ∫ अवदाहणा स्री देखो अवदहण ; (विपा १, १)। अंबद्दुस न [ दे ] उल्लुखल ब्रादि घर का सामान्य उपकरण, गुजराती में जिसको 'राचरचिलुं' कहते हैं ; ( दे १, ३०)। अवद्धंस पुं [ अवध्वंस ] विनाश ; ( ठा ४, ४ ) । अवधार सक [अव+धारय्] निश्चय करना। कृ-अवधारियव्व ; (पंचा ३)। अवधारण नः[ अवधारण ] निश्चय, निर्णय ; ( श्रा ३०)। अवधारिय वि [अवधारित] निश्चित, निर्णीत ; (वसु )। अवधारियव्व देखो अवधार। अवधाव सक [ अप+धाव् ] पीछे दौड़ना। अवधावह ; (सण)। वक्र-अवधावंतः (स २३२)। अवधिका स्त्री [ दे ] उपदेहिका, दिसक ; ( पण्ह १, १ )। अवधीरिय वि [ अवधीरित ] तिरस्कृत, 'त्रपमानित'; (बृह १,४)। अवधुण ो सक [अव+धू] १ परिलाग करना। २ अवधूण <sup>)</sup> अवज्ञा करना। संक्र—अवधुणिअ, अव-भूणिअ; ( माल २३२; वेगी ११० )। अवधूय वि [ अवधूत ] १ अवज्ञात, तिरस्कृत ; ( ग्रोघ १८ भा टी )। २ विज्ञिस ; ( श्राव ४ )। अवनिद्य पुं [ अपनिद्रक ] उजागर, निद्रा का अभाव ; (सुर ६, ⊏३ )। अवन्न देखो अवण्ण=श्रवर्ण ; ( भग; उव ; श्रोध ३४१ )। अवन्ना देखो अवण्णा ; ( ग्रोघ ३८२ मा; सुर १६; . १३१ ; सुपा ३७२ ) ।

अवपक्का स्त्री [अवपाक्या ] तापिका, तवी; छोटा तवा; ( गाया १, १ टी---पत्र ४३)। अवपुटु वि [ अवस्पृष्ट ] जिसका स्पर्श किया गया हो वह; "जीए ससिकंतमियमंदिराइं निसि ससिकरावपुट्टाईं।.. वियलियवाहजलाइं रोयंतिव तरिणतवियाइं '' (सुपा ३ )। अवपुसिय वि [दे] संघटित, संयुक्त ; (दे १, ३६)। अवप्यओग पुं [अपप्रयोग ] उल्टा प्रयोग, विरुद्ध श्रीषधियों का मिश्रण ; ( बृह १ ) 1 अवष्फार पुं [ अवस्कार ] विस्तार, फैलाव, "ता किमि -मिणा ब्रह्मोपुरिसियावप्कारपाएगं" (स २८८)। अवर्वाध पुं [ अववन्ध ] बन्ध, बन्धन ; ( गउड ) । अवबद्ध वि [ अवबद्ध ] वंधा हुन्रा, नियन्तित ; (धर्म ३)। अवचाण वि [ अपचाण ] वाग-रहित ; ( गउड )। अवबुज्ज्ञ सक [अव+बुध्] १ जानना । २ समभना । "जत्थ तं मुज्ज्ञसी रायं, पेचत्यं नाववुज्भेसे" (उत १८,१३)। वक्-अववुद्जमाण ; (स ८१)। संक--अववु-उझेऊण ; (स १६७.)। अववोह पुं [ अववोध ] १ ज्ञान, बोध ; ( सुपा १७ )। २ विकास : (गउड )। १ ३ जागर्ण : (धर्म २)। ४ स्मरण, यादी ; ( आचा )। अववोह्य वि [अववोधक ] अववोध-कारक ; "भविय-कमलावबोहय, मोहमहातिमिरपसरभरसूर " (काल )। अववोहि पुं [अववोधि ] १ ज्ञान ; २ निश्चय, निर्णय; ( आचु १, विसे ११४४ )। अवभास अक [ अव+भास् ] चमकना, प्रकाशित होना । अवभास पुं [अवभास ] प्रकाश ; (सुज ३)। अवभासय वि [ अवभासक ] प्रकाशक ; ( विसे 390; 2000').1 अवभासि वि [अवभासिन् ] देदीप्यमान, प्रकाशने वाला ; ( गउड )। अवभासिय वि [ अवभासित ] प्रकाशित ; ( विसे )। अवभासिय वि [अवभाषित] त्राकुष्ट, त्राभिशप्त ; ( वव १ )। अवम देखो ओम ; ( ग्राचा )। अवमग्ग पुं [ अपमार्ग ] कुमार्ग, खराव रास्ताः ( कुमा )। अवस्पर तुं [अपामार्ग ] वृत्त-विशेष, चिचड़ा, लटजीराः; (दे १, ८)।

अवमच्चु पुं [ अपमृत्यु ] त्रकाल मृत्युं, ज्ञनमौत मरणं ; (दे ६, ३ : कुमा) अवमज्ज सक [ अव+ मृज् ] पोंछ्ना, भाड़ना, साफ करना। संकृ—अवमज्जिऊण ; ( स ३४८ ) । ा े अवमण्ण सक [ अव+मन् ] तिरस्कार करना । 'त्रवम-स्पंति ; ( उवर १२२ )। अवमद् पुं [ अवमर्द ] मर्दन, विनाश ; ( पण्ह १, २)। अवमद्दग वि [ अवमर्दक ] मर्दन करने वाला ; ( णाया १, १६ )। अद्यमन्त सक [ अद्य+मन् ] त्रवज्ञा करना, निरादर कंरना । अवमनद ; (महा)। वक्र—अवमन्तंत ; (स्त्र १,२,४) संक्र-अवमन्निऊणः ('महा )। अवमन्तिय ) वि [ अवमत ] अवज्ञात, अवगणित ; ( सुर १९६, १२७; महा; उव )। अवमय अवमाण पुं [ अपमान ] तिरस्कार ; ( पुर १, २३४ )। अवमाण पुंन [अवमान ] १ त्रवज्ञा, तिरस्कार । परिमांग ; ( ठा ४, १ )। अवमाण सक. [ अव + मानय् ] अवगणना करना। अव-माणइ: (भविं)। अवमाणण न [ अवमानन ] श्रनादर, श्रवज्ञा ; ( पंग्ह १, ५; श्रीप )। अवमाणण न [ अपमानन ] तरस्कार, अपमान; (स १०)। अवमाणणा स्त्री [अवमानना ] श्रवगणना ; (काल )। अवमाणि वि [ अवभानिन् ] अवज्ञा करने वाला ; (अभि अवमाणिय वि [ श्रपमानिस ] तिरस्कृत ; ( से १०, ६६; सुपा १०५ ते। अवमाणिय वि [ अवमानित ] १ अवज्ञातः, अनादृतः, ( सुर २, १७६ )। २ अपृरित, " अवमाणियदं।हला " (भग ११, १.१)। अवमार वुं [ अपस्मार ] भयंकर रोग-विशेव ; पागलपन ; ( ग्राचा )। अवमारिय वि [ अपस्मारित, 'रिक ] अपस्मार रोग वाला ; ( आचा )। अवमारुय पुं [ अवमारुत ] नीचे चलता पवन ; ( गउड )। अवमिच्चु देखां अवमच्चु ; ( प्रारू ) । 🔧 🦈 अविमय वि [ दे ] जिसको धाव हो गया हो वह, ब्रिश्ति ; (बृह ३)।

अवमुक्त वि [अवमुक्त ] पर्स्लिक्न ;-( विर्देहर्स )। अव मेह वि अपमेघ ने मेब-रहित 🕳 🗓 उँ 🖰 । अवय देखो अपय≔ग्रपद ; ( सुत्र १, ८; ११ )। 🔭 अवय न [ अब्ज ] कमल, पन्न ; ( पएए १ )। अवय वि [अवच ] १ नीचा ; अनुच ; ( उत ३ )। २ जघन्य, हीन ; अश्रेष्ठ ; (सुत्र १, १०)। ३ प्रतिकृत ; · (भग १, ६)। अवयंस पुं [ अवतंस ] १ शिरो-भूषण विशेष ; ( कुमा ; गा १७३)। २ कान का आभूपण ; (पात्र)। अवयंस सक [ अवतंसय् ] भृषित करना । अवश्रंसश्रंतिः (पि १४२; ४६०)। अवयक्ख सक [ अप + ईक्ष ] श्रंपन्ना करना, राह देखना। अवयक्खह ; ( णाया १, ६ )। वक्त-अत्यक्खंत, अवयक्खमाण ; ( णाया १, ६ ; भग १०, २ )। अवयवस्य सक [अव+ईश्न ] १ देखना। २ पीछे स देखना। वक् -अवयक्षंत ; ( अध १८८ मा )। अवयवन्ता स्त्री [अपेक्षा] अपेनाः; (णाया १, अवयग्ग न [ दे ] अन्त, अवसान ; ( भग १, १ ) 🕡 अवयच्छ । सक [ अव+गम् ] जानना । अवयच्छई'; (स ११३)। सङ्घ-अवयच्छिय ; (स २१०)। अवयच्छ सक [दूरा] देखना। अवयच्छइ ; (हे ४, १८१)। वक्र-अवयच्छंतः;(क्रमा)। अवयन्छिय वि [ द्रष्ट ] देखा हुआ ; ( णाया १, ८ )। **अवयच्छिय** वि [ दे ] प्रसारित, " फुंकारपवणपिसुणियमव-यच्छियमयगरमहा य " ( स ११३ )। अवयज्ञमः सक [ दूश् ] देखना। अवयज्माइ ; ( हे ४ ; ' १८१)। संक्र-अधयिक्सिऊण ; ( कुमा )। अवयद्वि स्त्री [ अवतप्टि ] तन्करण, पतला करना 🦫 (आचा)। ... अवयद्वि वि [ अवस्थायिन् ] अवस्थिति करने वाला ; स्थिर रहने वाला ; ( ब्राचा )। अवयद्दि स्त्री [ अवकृष्टि ] त्राकर्षण ; ( ग्राचा )। अवयङ्ख्य वि [ दे ] युद्ध में एकड़ा हुआ ; (दे १,४६)। अवयण न [ अवचन ] कुत्सित वचन, दूपित भाषा ; (हा६)। --अवयर सक [ अव + तृ ] १ नीचे उत्तरनाः। २ जन्म-प्रहरा करना। अवयरइ ; (हे १, १७२)। वक्त-

अवयरंत, अवयरमाण; (पडम ८२, ६३ ; सुपा १८१)। संकृ—अवयरिउं; (प्रास्)। अवयंरिअ पुं [ दे ] वियोग, विरह ; ( दे १, ३६ )। अवयरिअ वि [ अपऋत ] १ जिसका अपकार किया गया हो वह। २ न अपकार, अहित-करण, "को हेऊ तुह गमणे तुह अवयरियं मए किं व '' (सुपा ४२१)। अवयरिअ वि [ अवतीर्ण ] १ जन्मा हुआ । २ नीचे उतरा हुया ; ( सुर ६, १८९ )। अवयव पुं [ अवयव ] १ ग्रंश, विभाग । २ ग्रनुमान-प्रयोग का वाक्यांश ; ( दसनि १ ; हे १, २४४ )। अवयवि वि अवयविन् ] अवयव वाला (ठा १ ; विमे २३५० )। अवयाढ देखो ओगाढ ; ( नाट ; गउड )। ∖ अवयाण न [ दे ] खींचने की डोरी, लगाम ; (दे १, २४)। अवयाय पुं [ अववाय ] अपराध, दोष; (उप १०३१ टो)। ृअवयार पुं [अपकार ] ब्रह्ति-करण ; (स ४३७ ; कुमा ; प्रासू ६ )। अवयार पुं [ अवतार ] १ उतरना । २ देहान्तर-धारण, जनम-प्रहरा । ३ मनुष्य रूपमें देवता का प्रकाशित होना ; " अज ! एवं तुमं देवावयारो विय आगईए " (स ४१६; भवि )। ४ संगति, योजना ; (विमे १००८)। ४ प्रवेश : ( विसे १०४३ )। ् अवयार पुं [दे] माघ-पूर्णिमा का एक उत्सव, जिसमें इख से दतवन त्रादि किया जाता है ; (दे १, ३२)। अवयारि वि [अपकारिन्] अपकार करने वाला; (स १७६; विवे ७६ )। अंचयालिय वि [ अवचालित ] चलायमान किया हुआ ; (स४२)। अवयास सक [ श्रिप् ] आलिंगन करना। अवयासइ ; (हे ४, १६०) । क्वक् —अवयासिज्जमाण ; (ग्रीप) । संक्र-अवयासिय ; ( णाया १, २ )। अवयास सक [ अव+काश् ] प्रकट करना । संकृ---अवयासेऊण ; (तंदु)। अवयास देखो अवगास ; (गउड, कुमा)। अवयास पुं [ रुडे प ] त्रालिंगन ; ( त्रोघ २४४ मा )। अवयासण न [ स्हे पण ] ब्रालिंगन ; ( वृह १ ) 🏳 अवयासाविय वि [ श्रु पित ] ब्रालिंगन कराया हुआ ; (विपा १, ४)।

अवयासिय वि [ श्रिप् ] त्रालिंगित ; ( कुमा; पात्र )। अवयासिणो स्त्री [दे] नासा-रज्जु, नाक में डाली जाती .डोर ; (दे.१,४६)। -अवर वि [अपर ] अन्य, दूसरा, तद्भिन ; ( श्रा २० ; महा )।, °हात्र [°था] अन्यथा; (पंचा ८)। ूर् अवर स [अपर ] १ पिछला काल या देश ; ( महा )। २ पिछले काल या देशमें रहा हुआ ; पाश्चात्य ; (सम १३ ; महा )। ३ पश्चिम दिशा में स्थित, "ग्रवरहारेगां,, (स ६४६ )। °कंका स्त्री [ °कङ्का ] १ धातकी-खंड के भरततेत्र की एक राजधानी; २ इस नामका " ज्ञात-धंर्मकथा " सूत्र का एक अध्ययन ; ( णाया १, १६ )। °ण्ह पुं [ °ाह्न ] १ दिन का अन्तिम प्रहर; (ठा ४, २)। २ दिनका उत्तरी भाग ; ( ब्राचू १; गा २६६; प्रासू ५४ )। °दाहिण पुं [ °दक्षिण ] १ नैऋख कोण ; २ वि. नैऋत्य कोण में स्थित ; (पंचा २)। °द्।हिणा स्त्री [ °द्क्षिणा ] पश्चिम और दित्तिण दिशा के बीच की दिशा, नैऋत कोण ; (वव ७)। °फाणु, स्त्री [°पा'र्ष्णि.] एड़ी, ब्राड्डी का पिछला भाग ; (वव ८)। °राय पुं [°रात्र] देखो अवरत्त=त्रपररात्र ; (ग्राचा ) । °विदेह 🎙 पुं [°विदेह] महाविदेह-नामक वर्ष का पश्चिम भाग; ( ठा २, ३; पिंड )। °विदेहकूड न [ °विदेहकूट ] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष ; (जं४)। देखी अपर। अवर स [ अवर ] ऊपर देखो ; ( महा; णाया १, १६; वव ७; पंचा २ )। अवरंसुह वि [ अपराङ्मुख ] १ संसुख ; २ तत्पर ; (पि २६६)। अवरच्छ देखो अपरच्छ ; ( पएह १,३) । 🐪 🕟 अवरज्ज पुं [दे] १ गत दिन ; २ त्रागामी दिन ; ३ प्रभात, सुवह ; (दें १, ४६)। 🐬 अवरज्भ त्रक [ अप+राध् ] १ त्रपराध करना, गुनाह करना। २ नष्ट होना। अवरज्भाइ; (महा; उव)। वक्र—अत्ररज्भांत ; (राज)। अवरत्त पुं [ अपररात्र, अवररात्र ] रात्रि का पिछला भाग ; ( भग; ग्णाया १, १ ) । अवरत्त वि [ अपरक्त ] १ विरक्त, उदास ; (उप पृ ३०८)। २ नाराज, नाखुरा ; ( मुद्रा २६७ ) । अवरत्तअ ो पुं [दे] पश्चाताप, ग्रनुताप; (दे १,४४; अवरत्तेअ 🥠 पात्र ) ।

अवरद्ध न [अपराद्ध ] १ अपराध, गुनाह; ( सुर २, १२१ ) । र वि. जिसने अपराध किया हो वह, अपराधी. " सगडे दारए मैमं अंतेजरंसि अवरद्धे " (विपा १, ४; स २८)। ३ विनाशित, नष्ट किया हुआ; (णाया १,१)। - अवरद्धिग 🔰 पुंस्री [ अपराद्धिक ) १ सर्प-दंश ; 🎺 २ अवरद्धिय पुनसी, छोटा फोड़ा; (ब्रोघ ३४१; पिंड)। अवरा स्वी अपरा विदेह-वर्ष की एक नगरी; (ठा २,३)। अवराइया देखो अपराइया; (पटम २४, १; जं४; ठा २, ३)। अवराइस देखो अण्णाइस ; (पड़ ; हे ४, ४१३)। अवराजिय देखो अपराइय , (इक)। अचराजिया देखो अपराइया ; ( इक )। अवराह पुं [ अपराध ] १ अपराध, गुनाह ; ( आव १ )। २ त्र्यानष्ट, बुराई ; " त्र्यवराहेसु गुणेसु य निमित्तमेतं परो होइ " (प्रास् १२२)। अवराह पुं दि वित्रो, कमर ; (दे १, २८ )/ अचराहिय न [ अ**पराधित** ] १ त्रपराध, गुनाह, '' जंपइ जणो महल्लं कस्सवि अवराहियं जायं " ( पडम ६४, २५; स ३२० )। २ अपकार, अनिष्ट, अहित. "सिरि चडित्रा खंति फलई, पुणु डालई मोडंति । तोवि महद्द्रम सउगाहं, अवराहिउ न करंति" (हे ४,४४१)। अवराहुत्त वि [ अपराभिमुख ] १ पराङ्मुख ; २ पश्चिम दिशा तरफ मुँह किया हुआ; ( आव ४ )। अवरि । ्य [उपरि] ऊपरः; (दे १, २६; प्राप्र)। अवरि ∫ अचरिक्क वि [दे] अवसर-रहित, अनवसर; (दे १, २०)। अवरिगलिअ वि [अपरिगलित ] पूर्ण, भरपूर; ( से .99, 55) [ अवरिक्तं वि [दे] अद्वितीय, असाधारण; (दे १,३६; पड् )। अवरिल्ल वि [ उपरि ] उत्तरीय वस्न, चहर ; ( हे २, १६६ ; कुमा ; गडड ; पात्र )। अवरिल्ल वि अपरीय ो पाधात्य, पश्चिम दिशा-संबन्धी " तो गां तुन्मे अवरिल्लं वर्णसंडं गच्छेजाहं " ( गाया ۹, ٤) ۱ अवरिहड्डपुसण न [ दे ] १ अकीर्ति, अनुसः, २ असत्य, भूठ; ३ दान ; (दे १, ६०)। अवरुंड सक दि ] श्रालिंड्गन करना । अवरुंडइ , ( दे १, ११ ; सुर ३, १८२ ; भवि ) कर्म च्याबर डिजाइ ;

(दे १, ११)। संकृ—- व्यवहंडिकर्गें ; (दे १, ११ ; स ४२१ )। अवरुंडण ) न [दे] आलिङ्गन ; (भिन ; पात्र ; दे) अवरुंडिअ 🤄 ११, ११, 🕽 । अवरुत्तर पुं [अपरोत्तर ] १ वायव्य कोण ; ३ वि. वायव्य कोण में स्थित ; (भग)। अवरुत्तरा स्री [ अपरोत्तरा ] वायव्य दिशा, पश्चिम श्रीर उत्तर के वीच की दिशा ; ( वव ७ )। अवरुद्ध वि [ अवरुद्ध ] घिरा हुया ; ( विस २६७४ ) । अवरुप्पर देखा अवरोप्पर; ( कुमा; रंभा )। अञ्चरह प्रक [ अव+रुह ] नीचे उतरना। (मै १४)। अवरोत्पर) वि [ परस्पर ] श्रापस में ; ( हे ४, ४०६ ; अवरोवर र् गउड ; सुपा २२ ; सुर ३, ७६ ; षड् ) । अवरोह पुं [ अवरोध ] १ ब्रन्तःपुर, जनानखाना ; ( सुपा ६३)। २ अन्तःपुर में रहनेवाली स्त्री; (विपा १, ४)। ३ नगर को सैन्य से धरना; (निचू ⊏)। ४ संज्ञेप; ( विमे ३४४४ )। ५ प्रतिबन्ध ; "कहं सब्बंतिथत्तावरो-होति " (विसे १७२३)। °जुबर स्त्री [°युवति] श्रन्तःपुर की स्त्री ; (पि ३८७)। अवरोह पुं [अवरोह ] उगने वाला, (तृण ब्रादि); (गउड)। अवरोह वुं [ दे ] कटी, कमर ; ( दे १, २८ )। 🦯 अइलंब सक [अब + लम्ब ] १ सहारा लेना, श्राश्रय लेना। २ लटकना । अवलंबइ ; (कस) । अवलंबइ ; (महा)। वकु—अवलंबमाण; (सम्म ४५)। क्वकु—अवलं-विज्जंतः ( पि ३६७ )। संज्ञ-अवलंविऊण, अवलं-विय ; ( ब्राव १ ; ब्राचा २, १, ६ )। हेक्क-अवेलं-वित्तए ; ( दसा ७ )। कृ—अवलंबणिय, अवलं-ेविअव्व ; ( सं १०, २६ ) । अवलंव ) पुं [ अवलम्व, °क ] १ सहारा, ब्राध्रय ; अवलंबरा (था १६)। २ वि. लटकने वाला ; (य्रौप; वव ४)। ३ सहारा लेने वाला ; ( पर्च ८०)। अवलंबण न [ अवलम्बन ] १ लंदकना । १ आश्रय, सहारा; ( ठा ४, २ ; राय )। अवलंबि वि [अवलम्बिन् ] अवलम्बन करने वाला ; ( गउड ; विसे २३२६ )। अवलंबिय वि [अवलम्बित ] १ तटका हुआ। २ श्रांश्रित ; ( णाया १, १ ) i

अवलंबिर देखो अवलंबि 🕫 ( गा ३६७ )। अवलक्खण न [ अपलक्षण ] खराव लत्त्रण, वुरी ब्राहत ; (भवि)। अवलग्ग वि [ अवलग्न ] १ ब्राह्ट ; २ लगा हुआ, संलग्न ; ( महा ) । अवलत्त वि [ अपलपित ] अपह्नुत, छिपाया हुआ ; (सं २१२)। अवलद्ध वि [ अपलब्द्ध ] ग्रनादर से प्राप्त ; ( ठा ६ )। अवलिद्ध स्त्री [ अवलिध ] ग्र-प्राप्ति ; ( भग )। अवलय न [ दे ] घर, मकान ; ( दे १, २३ )। अवलव सक [ अप+लप् ] १ ग्रसत्य वोतना । २ सत्य को छिपाना । कनकु-अवलविउजंत ; ( सुपा १३२ )। कृ--अवलवणिज्ज ; ( सुपा ३११ )। अवलाव पुं अपलाप अपह्व ; ( निवू १ )। अवलिअ न [ दे ] चसत्य, भूठ ; ( दे १, २२ )। अवलिंच पुं [ अवलिम्ब ] जीव या पुरलों से व्याप्त स्थान-विशेष ; (ठा २, ४)। अवलिच्छअ वि [दे] अ-प्राप्त, अनासादित ; (से ६, v= ) ۱ अविलक्त वि [ अविलप्त ] १ लिप्त ; २ गर्वित ; " त्रलसो सहोवलितो, त्रालंबण-तप्परो ऋइपमाई। एवं ठियोवि मनइ, अप्पार्ण सुद्वित्रो मित्ति" ( उव )। अवलुआ स्त्री [दे ] कांध, गुस्सा ; ( दे १, ३६ )। अवलुत्त वि [ अवलुप्त ] लोप-प्राप्त ; ( नाट )। अवलेअ ) अवलेप ] १ अहंकार, गर्व। २ लेप, अवलेव 🕽 लेपन ; ( पात्र ; महा ; नाट )। ३ त्रवज्ञा, त्रनादर ; ( गउड )। अवलेहणिया स्त्री [अवलेखनिका ] १ वांस का छिलका; (ठा ४, २)। २ धृली ब्रादि मांडने का एक उपकरण ; (निचू १)। अवलेहि ) स्त्री [अवलेखि, °का] १ वांसका छिलका; अवलेहिया ) (कम्म १, २०)। २ लेह्य-विशेष ; (पन ४)। ३ चावल के आटा के साथ पकाया हुआ द्ध ; (पभा ३,१)। अवलोअ सक [ अव+लोक् ] देखना, अवलोकन करना। वक्र—अवलोअंत, अवलोएमाण; ( रयण ३६ ; णाया १, १ ) संक्-अवलोइऊण ; ( काल ) । क्-अव-लोयणीय ; ( सुपा ७० ) ।

अवलोग रेपुं [अवलोक] अवलोकन, दर्शन ; (उप अवलोय ∫ ६८६ टी ; सुपा ६ ; स २७६ ; गउड ) । वळोकन ] १ दर्शन ; विलोकन ; अवलोयण न ( गउड )। २ स्थान-विशेष ; " तुंगं त्रवलोयणं चेव " (पउम ८०, ४)। ३ शिखर-विरोष ; (तो ४) अवलोव पुं [अपलोप ] छिपाना, लोप करना; (पएह 9,3 ) 1 अवलोवणो स्त्री [अपलोपनो ] विद्या-विशेष ; (पडम ७, १३६ )। अ बलोह वि [अपलोह ] लोह-रहित ; (गउड़ )। अवल्लय न [दे अवल्लक] नौका खेवने का उपकरण-विशेष ; ( आचा २, ३, १ )। अवल्लाव रेपुं [ दे अपलाप ] श्रमस्य-कथन, श्रीपलाप ; अवल्लावय 🦠 (दे १, ३८)। अवव न [ अवव ] संख्या-विशेष 'अववाङ्ग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध है। वह ; (ठा २, ४ )। अववंग न [ अववाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'ग्रडड' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( ठा २, ४ )। 💢 अववक्कल वि [ अपवल्कल ] त्वचा-रहित ; ( गड़ड ) । अववक्का स्त्री अवपाक्या तापिका, छोटा तवा ; (भग ११, ११)। अववग्ग पुं [ अपवर्ग ] मोत्त, मुक्ति ; ( त्रावम )। अववट्टण न [ अपवर्तन ] १ अपसरण । २ कर्म-परमाणु श्रों को दीर्घ स्थिति को छोटी करना ; (पंच १)। अववट्टणा स्त्री [अपवर्तना] ऊपर देखो ; ( पंच १ )। अवचत्त वि [अपवृत्तः] १ वापिस लौटा हुआ ; २ अप-सृत ; (दे १, १४२)। अववरक पुं [ अपचरक ] कोठरी, छोटा घर ; ( मुद्रा अववाइय वि [ अपवादिक ] अपवाद वाला ; ( नाट )। अववाय पुं [अपवाद ] १ विशेष नियम, अपवाद ; ( उप ७८१ )। २ निन्दा, अवर्ण-वाद; ( पण्ह २, २ )। ३ अनुज्ञा, संमति ; (निचू १)। ४ निश्चय, निर्णय वाली हकीकत ; ( निचू ४ )। अववास सक [अव + काश्] ग्रवकाश देना, जगह देना। अववासइ; (प्राप्न)। अववाह सक [अव+गाह् ] अवगाहन करना। ह वाहइ; (प्राप्र)।

अवविह पुं [अवविध ] गोशालक के एक भक्त का नाम ; (भग ५; १)। अववीड पुं [ अवपीड ] निष्पीइन, दवाना ; ( गटड )। अववीडण न [अवपीडन] ऊपर देखो ; (गटड)। अवस वि [ अवश ] १ ग्र-स्वाधीन, पराधीन ; ( स्त्र १, ३, १)। २ स्वतन्त्र, स्वाधीनः ; (से १, १)। अवसं य [ अवश्यम् ] यवश्य, जहर, निश्चय ; ( हे ४, ४२७ )। अवसरण न [ अपशक्त ] ग्रनिष्ट-सूचक निमित्त, खराव राकुन; ( त्रोघ ८१ भा; गा २६१; सुपा ३६३)। अवसक्क सक [ अव+प्चप्क ] पीछे हट जाना । अव-सक्केजा; ( श्राचा )। अवसक्कण न [अवष्वष्कण ] त्रपसरण, पीछे हटना ; (पंचा १३)। अवसिक वि [अवप्विष्कन् ] पीछे हटने वाला ; (आचा)। अवसण्ण वि [दे] मरा हुत्रा, टपका हुत्रा; (पड्),। <sup>७ ;</sup> अवसद् पुं [ अपशब्द ] १ त्रशुद्ध राव्द ; ( सुर १६, २४८)। २ खराव वचन ; (हे १, १७२)। श्रपकीर्त्ति, श्रपयश ; (कुमा )। अवसप्प अक [ अव + सूप् ] १ पीछे हटना । १ निष्टत होना। ३ उतरना। अवसप्पंति ; (पि १०३)। अवसप्पण न [ अपसप्ण ] अपसरण, अपवर्तन ; ( पडम **५६, ७**८ )। अवसप्पि वि [अपसपिन्] १ पीवे हटने वाला ; २ नियृत होने वाला ; (स्य १, २, २)। अवसप्पिय वि [ अपसपित ] १ अपसत । २ निवृत । ३ अवतीर्ण ; (भवि)। अवसिप्पणी देखो ओसप्पिणी ; (भग ३, २; अविं )। अवसमिआ (दे) देखो अवसमी ; (दे १,/१७)। अवसय वि [अपशद ] नीच, अधम ; ( ठा ४, ४ )। अवसर अक [अप + सृ] १ पीछे हटना। २ निवृत्त होना । त्रवसरइ; (हे १, १७२) । कृ—अनुसरियन्त्र; (उप १४६ टी.)। अवसर सक [अव+स] ब्राथय करना । संकृ---अवसर पुं [अवसर ] १ काल, समय ; (पात्र )।

२ प्रस्ताव, मौका ; ( प्राप्त ५७; महा()। अवसरण देखो ओसरण ; ( पत्र ६१ )। अवसरण न [ अपसरण ] १ पीक्षेत्रहटना । २ नियति ; (गउड)। अवसरिय वि [ आवसरिक ] समियिक, समयोपयुक्त ; ( सया ) । अवसरीर पुं [ अपशरीर ] रोग, गृंयाधि, " सञ्जावसरीर-हियो " (उप ४६७ टी )। अवसवस वि [ अपस्ववश ] प्रार्वान, प्रतत्व ; ( णाया 9, 98) 1 अवसञ्चय न [ अपसञ्या ] रारीर का दिहना भाग ; ( उप पृ २०८ )। अवसह पुं [ आवसथ 🏋 घर, मकान ; ( उत्त ३२ ) । अवसह न [ दे 🔑 १ उत्सव ; २ नियम ; ( हे १, 보드 ) 1 ... अवसाइअ वि /[ अप्रसादित ] प्रसप्त नहीं किया हुआ ; (से १०, ६३)। अवसाण न [ अवसान ] १ नाश ; २ अन्त भाग ; ( गउड; पि ३६६ )। अवसाय पुं [ अवश्याय ] हिम, वर्फ ; ( गडड ) । अवसारिअ ति [अप्रसारित] नहीं फैलाया हुआ, थ्र-विस्तारित ; (से ,१)। अवसारिअ वि [ अपसारित ] १ शाकृष्ट, खींचा हुश्राः; (से १, १)। . २ दूर किया हुत्रा, हटाया हुत्रा ; ( सुपा २२२ ) 🏗 अवसावण न [अवस्रावण] १ काञ्जी ; (वृह १)। २ भात वगैरः का पानी ; ( स्कृत ८९)। अवसिअ वि [अपसृत] पीवे हटा हुआ; (से १२, ६३)। अवसिअ वि [ अवसित ] १ समाप्त, परिपृर्ण । २ ज्ञात, जाना हुआ ; (विसे २४८२)। अवसिज्ज अक ( अव+सद् ] हारना, पराजित होना "एको-वि नावसिज्जइ " (विसे २४८४ )। अवसिद ( शो ) वि [अवसित ] समाप्त, पूर्ण ; ( ग्रिम १३३. प्रति १०६ )। अवसिद्धांत पुं [ अपसिद्धान्त ] दूपित सिद्धान्त ; ( विसे २४५७; ६.) । अवसीय अक [अव+सद्] क्लेश पाना, खिन होना । वक्र-अवसीयंत ; (पटम ३३, १३१ )।

अवसुअ ग्रक [ उर्+वा ] स्खना, शुक्क होना । अव-ं सुयह ; ( षड् )। अवसेअ पुं [अवः ] क्ष्यन, छिटकाव ; ( अभि २१० )। अवसेअ वि [ अवसेध ] जानने योग्य ; ( विसे २६७१ )। अवसें ( अप ) देखो अवसं ; ( हे ४, ४२७ )। अवसेण देखो अवसं 🗸 त्रवसेण भुंजियव्वा ; ( पडम १०२, २०१)। अवसेस पुं [अव्हेर्भ्य] १ अवशिष्ट, वाकी ; (सुपा ७७)। २ वि. सर्व ; (उप २११ टी)। अवसेसिय वि [ अवशेषित र् १ समाप्त किया हुआ, पार पहुँचाया हुआः; (से ४, ४७ 🗸। २ वाक्री का, अव-शिष्ट ; (भग)। अवसेह सक [ गम् ] जाना। र् त्रवसेहइ ; (हे ४, १६२)। अवसेहंति; (कुमा)। अवसेह अक [ नश् ] भागना, पलायन कोना । अवसेहइ ; (हे ४, १७८; कुमा)। अवसोइया स्त्री [अवस्वापिका ] ैनिहा ; ( सुपा €0€)1 अवसोग वि [अपशोक ] १ शोक-रहित । २ देव-विशेष ; (दीव)। अवसोण वि [ अपशोण ] थोड़ा लाल ; ( गउड ) । . . अवसोवणी स्त्री [ अवस्वापनी ] निद्रा ; ( सुपा ४० )। अवस्स् वि [ अवश्य ] जरूरी, नियत ; ( त्रावम, त्राव ४)। °कम्म न [ °कर्मन् ] त्रावश्यक क्रिया ; ( त्राचू १)। °करणिज्ज वि [°करणीय ] ग्रवश्य करने लायक कर्म, सामायिक श्रादि। °किरिया स्त्री [ किया ] य्रावश्यक् अनुष्ठान ; ( त्राचू ९ )। °किच्च वि [ °कृत्य ] आवश्यक कार्य ; ( दे )। अवरुसं य [ अवश्यम् ] जरूर, निश्चय ; (ःपि ३१४ )। अवस्सिय वि [अवाश्रित ] त्राश्रित, त्रवलग्न ; ( त्रनु अवह सक [रच्] निर्माण करना, वनाना। अवहइ; (हे ४, ६४ )। अवह स [ उभय ] दोनों, युगलं ; ( हे २, १३८ )। अवहर् स्री [ अपहति ] विनाश ; ( विसे २०१४ )। अवहट्ट वि [ दे ] श्रमिमानी, गर्वित ; ( दे १, २३ )। अवहर् देखो अवहर=श्रप+ह।

अवहर वि [ अपहृत ] ले लिया गया, छीना हुआ ; ( सुपा २६६; पएह १, ३)। अवहड वि [ अवहृत ] ऊपर देखो ; ( प्रारू ) । अवहड न [ दे ] मुसल ; ( दे १, ३२ )। 📉 🕟 💮 अवहण्ण पुं [ दे ] ऊखल, उदूखल ; ( दे १, २६)। अवहत्थ पुं [ अपहस्त ] मारने के लिए या निकाल वाहर करने के लिए ऊंचा किया हुआ हाथ, " अवहत्येण हुओ कुमरो " ( महा )। अवहत्थ सक [अपहस्तय्] - १ हाथ को - छंचा करना। २ त्याग करना, छोड़ देना । त्रवहत्थेइ ; ( महा )। संक अवहत्थिऊण, अवहत्थेऊण ; (पि ४५६ ; महा )। अवहत्थरा स्त्री [दे] लात मारना, पाद-प्रहार ; (दे १, २२ )। अवहृत्थिय वि [ अपहिस्तित ] परित्यक्त, दूर किया हुआ ; (महा; काप्र ५२४; गा ३५३; सुपा १९३; एाँदि)। अवहय वि [अपहत ] नष्ट, नारा-प्राप्त ; (से १४, २८ )। अवहय वि [ अघातक ] ग्रहिंसक ; ( ग्रोघ ७५० )। अवहर सक [ गम् ] जाना । अवहरइ ; (हे ४, १६२ ) । अवहर त्रक [नश् ] भाग जाना, पलायन करना। हरइ ; ( हे ४, १७८ ; कुमा )। अवहर सक [अप+हृ] १ छीन लेना, अपहरण करना। २ भागाकार करना, भाग देना। अवहरइ ; (महा)। अव-हरेजा ; ( उवा ) । कवकु-अवहरिज्जंत, अवहीर-माण ; ( सुर ३, १४२; भग २४, ४ ; खाया १, १८)। संक् अवहरिकण, अवहरू ; (महा ; ब्राचा ; भग )। अवहर वि [ अपहर ] अपहारक, छीन लेने वाला ; ( गा १४६)। अवहरण न [अपहरण] छीन लेना; (कुमां; सुपा २५० )। अवहरिअ वि [ गत ], गया हुत्रा ; ( कुमा )। अवहरिअ वि [ अपहृत ] छीन लिया हुमाः; (सुर ३, १४१; कुम्मा ६)। अवहस सक [अव,अप+हस्] तुच्छकारना, तिर-स्कारना, उपहास करना । अवहसइ ; ( ग़ाया १, १८ )।

अवहसिय वि अप°, अवहसित ो तिरस्कृत, उपहसित ; ( गाया १, ८; सुर १२, ६७ )। अवहाय पुं [ दे ] विरह, वियोग ; ( दे १, ३६ )। 📑 अवहाय अ [ अपहाय ] छोड़ कर, त्यागं कर ; (भिग ૧૬ ) ા अवहाण न अवधान ] १ ख्याल, उपयोग ; ( सुर १०, ७९ ; कुंमा )। २ ज्ञान, ज्ञानना ; ( वसे ५२ )। अवहार सक , [अव+धारय ] निर्णय करना, निश्चय करना । कर्म — अवहारिजाइ : (स १६९)। हेक्ट — अवहारेडं ; ( भांस १६ )। अवहार ( अप ) देखो अवहर=अप+ह। अवहारइ ; (भवि)। संक-अवहारिचि; (भवि)। अवहार पुं अपहार ] १ अपहरण ; ( पण्हं १, ३ ; सुपा २७४)। २ दूर करना, परित्याग ; ( गाया १, ६ )। ंदे चोरी ; ( सुपा ४४६ )। ४ वाहर करना; निकालना ; (निचु ७)। १ भागाकार ; (भग २१, ४)। ६ नाश, विनाश ; ( सुर ७, १२४ )। अवहार पुं [ अवधार ] निरचय, निर्णय ा <sup>°</sup>व वि [ वत् ] निश्चय वाला ; (ठा १० )। अवहारण न [ अवधारण ] निश्चय, निर्णय ; ( से ११, १५; स १६६)। अवहारय वि अपहारक छीनने वाला, अपहरण करने वाला ; ( सुर ११, १२ )। अवहारि वि [ अपहारिन् ] अपहारक, छीनने वाला ; ( सुपा ४०३ )। अवहारिय वि [अवधारित] निश्चित ; (स ५७६ ; पडम २३, ६ ; सुपा ३३१ )। अवहाचे सक [ कप् ] दयां करना, कृपा करना। अव-हावेइ ; (षड् ; हे ४, १४१ ) । अवहावसु (कुमा )। अवहास पुं [अवभास ] प्रकाश, तेजे; ( गडड ; प्राप्त )। अवहासिणी स्नी [ अवहासिनी ] नासा-रज्जु ; ''मोत्तन्वे जोत्तग्रपगहम्मि अवहासिणी मुक्का" ( गा ६९४ )। अवहासिय वि [ अवभासित ] प्रकाशित ; ( सुपा १४२) अविह देखो ओहि; (सुपा ८६; ४०८; विसे ८२; ७३७)। अवहिंद्व वि [ दे ] दर्पित, अभिमानी, गर्वित ; ( पड्) । 🕊 अवहिय वि [ अपहृत ] छीन लिया हुआ ; ( पर्जम २०, ६६ ; सुर ११,३२ ; सुपाः ४१३ )।

अवहिय वि :[ अवधृत ] नियमित ; ( विसे २६३३ )। अवहिय वि [अवहित ] सावधान, ख्याल-युक्त ; (पात्र ; महा ; गाया १, २ ; पडम १०, ६४ ; सुपा ४२३)। "मण वि [ "मनस् ] तल्लीन, एकाय-चित ; (सुपा ६)। अवहिय वि [रिचत ] निर्मित, वनाया हुया ; ( कुमा )। अवहीण वि [ अवहीन ] हीन, उतरता, कम दरजा वाला; ( नाट ; पि १२० )। अवहीय वि [ अपधीक ] निन्य वृद्धि 'वाला, दुंबुंदि ; (पगह १, २)। अवहीर सक [अव+धीरय ] अवज्ञा करना, तिरस्कार करना। त्रवहीरेइ ; (महा)। वक्त-अवहीरंत ; ( सुपा ३१२ )। क्वकृ—अवहीरिज्जंत; (सुपा ३७६)। संक्र-अवहीरिजण ; ( महा )। अवहीरण न [अवधीरण] अवहेलनां, तिरस्कार ; (. गां १४६; ग्रमि ६८; गउड )। अवहीरणा स्त्री [अववीरणा] उपर देखो ; (से १३, १६; वेणी १८)। अवहीरमाण देखो अवहर=ऋप+<sup>ह</sup> । अवहीरिअ वि [ अवधोरित ] अवज्ञात, तिरस्कृत; (से ११, ७ ; गउड )। अवहील देखो अवहीर। अवहीलह ; (सण)। 🐃 अवहेअ वि दि दिया-योग्य, ऋपा-पात्र ; ( दे १, २२ )। 🖊 अवहेड सक [ मुच् ] छोड़ना, त्याग करना। अवहेडइ ; (हे ४, ६१)। संक्र—अवहेडिउं; (कुमा)। अबहेडिय वि [ दे ] नीचे की तरफ मोडा हुत्रां, अवमोटित ; ( उत्त १२ )। अवहेरि ो स्त्री [ अवहेलां ] त्रवगणना, तिरस्कार ; ( उप अवहेरी 🕽 २६०, ४६७ टी ; भंवि ; सुपा २६१ ; महा )। अवहेलअ वि [ अवहेलक ] तिरस्कारक ; ( सुपा १०६ ) । अवहोअ पुं दि ] विरह, वियोग ; ( पड् )। अवहोल ब्रक [अव+होलय्] १ भूलना। २ संदेह ंकरना। वकु—अबहोलंत ; ( णाया १, ८ )। अवाइ वि [ अपायिन ] १ दुःखी, २ दोषी, अपराधी ; " निक्सिचसचत्राई होइ अवाई य नेहलोएवि " ( सुपा २७४ )। अवाईण वि [ अवाचीन] अधो-मुखं ; ( णाया १, १ )। अवाईण वि [अवातीन ] वांयु से अनुपहतः (खाया १, १)।

अवाउड वि [अ-व्यापृत ] किसी कार्य में नहीं लगा हुआ; (उप पृ ३०२)। अवाउड वि [ अप्रावृत ] त्रनाच्छादित, नम्न, दिगम्बर ; (, णांया १, १ ; ठा ४, १)। ्र अंबाडिअ वि [ दे ] विश्चित; प्रतारित ; ( षड् ) । अवाण देखो अपाण ; (पात्र ; निपा १, ६)। अवाय पुं अपाय ] १ अनर्थ, अनिष्ट ; (ठा १)। २ दोष, दूषंण ; ( सुर ४, १२० )। ३ उदाहरण-विशेष ; (ठा ४, ३)। ४ विनाश ; (धर्म १)। ५ वियोग, पार्थक्य ; ( गांदि ) । ६ संशय-रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष ; ( ठा ४, ४ ; गांदि )। °दंसि वि [ °दर्शिन् ] भावी अनर्थों को जानने वाला; (ठा ८; द्र ४६)। °विजय न [ °विचय, 'हि.इ.य ] ध्यान-दिशेष ; ( ठा ४,२)। अवाय पुं [ अवाय ] संशय-रहित निश्चयात्मक ज्ञान-दिशेष, मति ज्ञान का एक भेद ; (ठा ४, ४ ; गांदि )। अवाय वि [ अम्लान ] ग्र-म्लान, म्लानि-रहित ; ताजा ; " अवायमल्लमंडिया " (स ३७२)। अवायाण न [ अपादान ] कारक-विशेष, स्थानान्तरी-करण : ( ठा ८ ; विसे २०६६ )। अचार वि [ अपार ] पार-रहित, अनन्त ; ( मै ६८ )। अवार पुं [ दे ] दुकान, हाट ; ( दे १, १२ )। ंअवारी स्त्री [दें] ऊपर देखों ; (दे १, १२)। अंचाळुआ स्त्री [दे] होठ का प्रान्त भाग; (दे १, २८)। अवालुआ सी [ अवालुका ] एक स्निग्ध द्रव्य ; ( तंदु )। अवाव पुं [ अवाप ] रसोई, पाक। °कहा स्त्री [ °कथा ] रसोई-संबन्धी कथा ; ( ठा ४, २ )। अवासं } ( अप ) देखो अवसें ; ( षड् )। अवासें } अवाह पुं [ अवाह ] देश-विशेष ; ( इक )। अवाहा देखो अवाहा ; ( ग्रौप )। अवि य [ अपि ] निम्न-लिखित यथीं का सूचक य्रव्यय ; १ प्रश्न ; (से ४, ४)। २ अवधारण ; निश्चय ; ( ब्राचा ; गा ४०२ )। ३ समुचय ; ( विसे ३४४१; भग १, ७ )। ४ संभावना ; ( विसे ३५४८ ; उत ३ )। ५ विलाप ; (पात्र)। ६-७ वाक्य के उपन्यास त्रौर पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है; ( ब्राचा ; पडम ८, १४६ ; पड् )।

अवि पुं [ अवि ] १ त्रज ; २ मेष ; ( विसे १७७४ ),। अविञ वि [ दे ] उक्त, कथित ; ( दे १, १० ) 📗 अविअ वि [ अवित ] रिचत ; ( दे ४, ३४ )। अविअ ग्र [ अपिच ] समुचय-द्योतक ग्रन्थय ; ( सुर २, २४६; भग ३, २)। अविअ पुं [ अविक ] मेष, भेड़ ; ( श्राचा ) । अविउ वि [ अवित् ] त्रज्ञ, मूर्ख ; ( सद्दि ४६ )। अविउक्कंतिय वि [अञ्युत्कान्तिक ] उत्पत्ति-रहित ; ('भग ·) । अविसरण न [अञ्युत्सर्जन] च-परित्याग, पास में रखना; (भग)। अविकरण न [ अविकरण ] गृहीत वस्तुत्रों को यथास्थान नहीं रखना ; ( वृह ३ )। अविकल देखो अवेक्ख। त्रविक्लइ : ( महा )। हेक्---अविक्खिउं; (स २०७)। हु—अविक्खणिज्ञ; (विसे १७१६)। अविकखग वि [ अपेक्षक ] अपेक्षा करने वाला ; ( विसे १७१६)। अचिक्खण न [ अचेक्षण ] अवलोकन, निरीक्तण ; (भिन)। अविकखण न [अपेक्षण ] अपेद्धा ; परवा ; (विसे १७१६)। अविक्खा देखो अवेक्खा ; ('कुमा )। अविक्खिय वि [ अपेक्षित ] १ अपेक्तित ; २ न अपेक्ता, परवा, " नाविक्खियं सभाए " ( श्रा १४ )। अविक्खिय वि [ अवेक्षित ] अवलोकित ; ( सुपा ७२ )। अविगइय वि [अविकृतिक ] वृत ब्रादि विकार-जनक वस्तुओं का लागी; (सूत्र २, २)। अविगडिय वि [ अविकटित ] अनालोचित ; ( वव १ )। अविगप्प देखो अवियप्प ; ( सुर ४, १८६ )। . अविगल वि [ अविकल ] ग्रखण्ड, पूर्ण ुः( उप २⊏३ ) । ः अविगिच्छ वि [ अविचिकितस्य ] जिसका इलाज न हो सके ऐसा, श्रसाध्य व्याधि, " तालपुडं गरलाण, जह बहुवाहीण खितित्रो वाही। दोसाणमसेसाणं, तह अविगिच्छो मुसादोसो " (श्रा १२)। अविगीय पुं [ अविगीत ] अगीतार्थ, शास्त्रों के रहस्य का अनभिज्ञ साधु ; ( वव ३ )। अविग्गह वि [ अविग्रह ] १ शरीर-रहित ; २ युद्ध-रहित, कलह-वर्जित ; ( सुपा २३४ )। १३ सरल, सीधा ; (भग)।

°ग्गाइ स्त्री [ °गति ] अकुटिल गति ; ( भगं १४, ४ )। अविच्छ वि [अवीपस्य ] वीप्सा-रहित, न्याप्ति-रहित ; (षड्)। अविजाणय वि [ अविज्ञायक ] अनजान, मूर्व ; ( सूत्र '‱ ዓ, է, ዓ ) ነ अविज्ञ वि [ अवीज ] वीज-शक्ति से रहित ; ( पडम ११, २४)। अविणय पुं [ अविनय ] विनय का अभाव ; ( ठा २, ३)। अविणयवइ } पुं [ब्दे ] जार, उपपति ; ( दे १, १५/)। अविणयवर 🕽 अविणिद्द वि [ अविनिद्र ] निद्रा-विच्छेद-रहित ; (गा ६६)। अविण्णा स्त्री [ अविज्ञा ] ब्रनुपयोग, ख्याल का ब्रभाव: (स्थान, १, १)। अचितह वि [ अचितथ ] सत्य, सचा ; ( महा ; उव )। अविद ) त्र [ अविद, °दा ] विषाद-सूचक ग्रव्यय ; अविदा ∫ (पि २२;स्वप्त १८०)। अविधि पुंसी [अविधि ] १ विरुद्ध विधि ; २ विधि का श्रभाव ; ( वृह ३ ; श्राचू १ )। अविकाण वि [अविज्ञान ] १थ्रजान। २ य्रज्ञात, अपरिचित ; ( पउम ४, २१९ )। 🕟 अवियङ्ढ वि [ अविदग्ध ] ग्र-निपुण; ( सुपा ४८२ ) । अवियत्त न [ अप्रीतिक ] १ प्रीति का श्रभाव; (ठा १०)। २ वि. अप्रीति-कारक ; ( पण्ह १, १ )। अवियत्त वि [अञ्चक्त ] ब्रह्फुट, ब्रह्पष्ट, " ब्रवियतं दंसणं त्रणागारं " (सम्म ६४)। अवियप्प वि [अविकल्प] १ भेद-रहित, " वंजणपनायस्स उ पुरिसो पुरिसो ति निचमवियप्यो " (सम्म ३४)। निःसंशय, संशय-रहित, " सविश्रप्पनिव्विश्रप्पं इय पुरिसं जो भणिज अवियप्पं " (सम्म ३४)। अवियाउरी स्त्री [दे. अविजनियत्री ] वनध्या स्त्री ; ( णाया १. २ )। अवियाणय देखो अविजाणय ; ( ब्राचा ) । अविरइ स्त्री [ अविरित ] १ विराम का ग्रभाव, ग्र-निवृत्ति; २ पाप-कर्म से अनिवृत्ति; (सम १०; पगह २, ४)। ३ हिंसा; (कस्स ४)। ४ अन्नस, मैथुन; (ठा६)। ४ विरति-परिगाम का श्रभाव ; (सुत्र २, २)। ६ वि विरति-रहित ; ( नाट ) । °वाय पुं [ °वाद ] १ त्रविरित की चर्चा; २ मैथुन-चर्चा; (ठा ६)।

अविरइय वि अविरतिक ) विरति से रहित, पाप-निवृत्ति से वर्जित, पाप-कर्म में प्रवृत्त ; (भग; कस)। अविरत्त वि [अविरक्त ] वैराग्य-रहित; (णाया १, १४)। अविरय वि [ अविरत ] १ विराम-रहित, श्रविच्छित ; (गा १६५)। २ पाप-निवृति से रहित; (ठा २, १)। ३ चतुर्थ गुण-स्थानक वाला जीव ; (कम्म ४, ६३)। ४ किवि. सदा, हमेशा; (पात्र)। °सम्मदिद्धि स्त्री िसम्यग्द्रिष्टि ] चतुर्थ गुण-स्थानक ; (कम्म २, २)। अविरल वि [ अविरल ] निविड, घन ; ( णाया १, १ )। अविरहि वि [ अविरहिन् ] विरह-रहित ; ( कुमा )। अविराम वि [ अविराम ] १ विराम-रहित । २ किवि. निरन्तर, हमेशा ; (पात्र )। अविराय वि [ अविलीन ] अश्रष्ट 🕫 ( कुमा )। 🕝 अविराहिय वि [ अविराधित ] ग्र-खण्डित, ग्राराधित ; (भग १५)। अचिरिय वि [ अचीर्य ] वीर्य-रहित ; ( भग ) । अचिल पुं[दे] १ पशुः, २ वि. कठिनः; (दे १,४२ू.)। अविलंबिय वि [अविलम्बित ] विलम्ब-रहित, राष्ट्रि ; (कप्प)। अचिला स्त्री [ अचिला ] मेवी, भेड़ी ; ( पाद्र )। अचियेग पुं [अचियेक] १ विवेक का अभाव। २ वि. विवेक-रहित । °वंत वि [ °वत् ] ग्रविवेकी ; ( पउम ११३,३६)। अविसंधि वि [ अविसंधि ] पूर्वापर-विरोध से रहित, संगत, संबद्ध ; ( ग्रीप )। अविसंवाइ वि [ अविसंवादिन् ] विसंवाद-रहित, प्रमाण भूत, सत्य: (कुमा; सुर ६, १७८ )। अविसम वि [ अविषम ] सद्श, तुल्य ; ( कुमा )। अविसाइ वि [ अविषादिन ] विषाद-रहित ; (परह २, १)। अविसेस वि [ अविशेष ] तुल्य, समान ; ( ठा २, ३ ; उप ८७७ )। अविसेसिय वि [ अविशेपित (ठा १०)। ' अविस्स न [ अविश्व ] मांस ग्रीर रुधिर ; ( पव ४० )। अविस्साम वि [ अविश्राम ] १ विश्राम-रहित ; ( पाह १, १)। २ किवि निरन्तर, सदा ; ( उप ७२८ टी )। अविहड पुं [दे] वालक, वचा ; ( वृह १ )। ं अविवह वि [ अविभव ] दिरद ; ( गउड )।

अविह्वा स्त्री [ अविश्रवा ] जिसका पति जीवित हो वह स्त्री, सधवा ; ( गाया १, १ )। अविहा देखो अविदा ; ( ग्रिम २२४ )। अविहाड वि [ अविघाट ] अ-विकट ; ( वव ७ )। √अविहाविअ वि दि ] १ दीन, गरीव ; १ न. मौन ; (दे १, ५६ )। अविहाविअ वि [ अविभावित ] अनालोचित ; ( गउड़ )। अविहि देखो अविधि ; ( दस १ )। √अविहिअ वि दि ] मत, उन्मत ; (षड्)। अविहिंत वक् [अविघ्नत्] नहीं मारता हुत्रा, हिंसा नहीं करता हुआ, '' वज्जेमित्ति परिणय्रो, संपत्तीए विमुच्ई वेरा। श्रविहितावि न मुचइ, किलिट्टभावोत्ति वा तस्स " ( ग्रोघ ६० )। अविहिंस वि [ अविहिंस ] ब्रहिंसक ; ( ब्राचा )। अविहिंसा स्त्री [अविहिंसा] ब्रहिंसा; ( सुब्र १, २, १)। अविहीर वि [अप्रतीक्ष ] प्रतीचा नहीं करने वाला ; (कुमा)। ् अविहेडयं वि [ अविहेटक ] ग्रादर करने वाला ; ( दस 90,90)1 अवीइय य्र [ अविविच्य ] य्रलग न हो कर ; (भग 90, 7)1 अवीइय ग्र [ अविचिन्त्य ] विचार न कर; (भग १०,२)। अवीय वि [ अद्वितीय ] १ ग्रसाधारण, त्रनुपम ; ( कुमा)। २ एकाकी, असहाय ; (विपा १, २)। अनुक्क सक [ वि+न्नपय् ] विज्ञित करना, प्रार्थना करना। त्रवुक्कइ ; ( हे ४, ३८ )। वक्र—अयुक्कांत ; (कुमा)। अञुड्ढ वि [ अञ्रुद्ध ] तरुण, जवान ; ( कुमा )। अञ्चग्गह देखो अविग्गह ; ( ठा ४, १ )। अबुह देखो अबुह ; ( सण )। अनूह देखो अनोह ; ( णाया १, १ )। अवे सक [ अव + इ ] जानना । अवेसि ; ( विसे १७७३ )। अवे अक [अप+इ] दूर होना, हटना। अवेइ; (स २०)। अवेह; (मुदा १९१)। अवेक्ख सक [ अप+ईक्ष ] अपेत्ता करना। अवेक्खइ ; (महा)। अवेक्ख सक [ अर्च + ईक्ष् ] अवलोकन करना । श्रवे-क्लाहि; (स ३१७) । संक्र—अवैक्खिऊण; (स ४२७) ।

अवेक्खा स्त्री [ अपेक्षा ] अपेक्षा, परवा ; (सुर ३, ८४ ; स ५६२ )। अवेक्खि वि [ अपेक्षिन् ] अपेक्षा करने वाला ; ( गउड )। अवेक्खिय वि [अपेक्षित ] जिसकी अपेक्ता हुई हो वह ; ( ग्रिमि २१६ )। अवेक्खिय वि [ अवेक्षित ] अवलोकित ; ( अभि १६६ ) ! अवेय वि अपेत । रहित, वर्जित ; (विसे २२१३)। °रुइ वि [ °रुचि ] रुचि-रहित, निरीह ; ( उप ७२८ टो)। अवेय ) वि [अवेद, °क ] १ पुरुष-वेदादि वेद से अवेयग रहित ; (परण १)। २ मुक्त, मोच्न-प्राप्त ; ( ठा २, १ )। अवेसि देखो अंबेसि ; (दे १, ८ ; पात्र )। अवोअड वि [अन्याकृत] ब्रन्यक्त, ब्रह्पष्ट : ( भास 0E ) I. अवोच्छिण्ण देखो अव्वोच्छिण्ण ; ( ब्राचा )। अवोच्छित्ति देखो अव्वोच्छित्तः ( ठा ४,३ )। अबोह सक [अप+ऊह] १ विचार करना। २ निर्णय करना। अवोहए; (आवम)। अचोह पुं [अपोह] १ विकल्प-ज्ञान, तर्क-विशेष। २० त्याग, वर्जन ; (उप ६६७)। ३ निर्णय, निश्चय ; ( गंदि )। अञ्बर्दभाव पुं [अञ्ययीभाव ] न्याकरण-प्रसिद्ध एक समास : ( अणु )। अञ्चंग वि [ अञ्यङ्ग ] त्रज्ञत, त्रखण्ड ; ( वव ७ )। अञ्चिक्सित वि [अञ्याक्षिप्त ] १ विन्नेप-रहित ; 🤫 तल्लीन, एकाय ; ( उत २० )। अञ्चग्ग वि [अञ्यप्र ] व्ययता-शृन्य, अनाकुल ; ( उत ११)। अञ्चत्तः ) वि [ अञ्यक्त ] १ ग्रस्पष्ट, ग्रस्फुट ; ( उप अञ्चत्तय ) ७६८ टी; सुर ४, २१४; श्रा २७)। २ छोटी उमर का वालक, वचा ; ( निचू १८)। ३ अगीतार्थ, शास्त्र-रहस्यानभिज्ञ (साधु); (धर्म २; आचा)। ४ पुं अव्यक्त मत का प्रवर्तक एक जैनाभास मुनि ; (ठा ७)। १ न सांख्य मत में प्रसिद्ध प्रकृति ; ( आवम )। °मय न [ °मत ] एक जैनाभाल मत ; ( विसे )। अञ्चत्तिय देखो अचित्तय ; ( ग्रोप ; विसे ; ग्रावम )। अव्वयन [अत्रत] १ व्रत का अभाव ; (श्रा १६; सम १३२)। २ वि. वत-रहित ; (विसे २६४२)।

अव्वय वि [ अव्यय ] १ अन्य, अव्ह ; ( सुपा ३२१ )। २ नित्य, शाश्वत ; (भग २, १)। अञ्चवसिय वि [ अञ्यवसित ] १ ग्रानिश्चित, संदिग्ध । २ अपराकमी ; ( ठा ३, ४ )। ्रैं-अञ्चसण न [ अञ्यसन ] १ व्यसन-्रहित ; २ लोकोत्र रोति से १२ वाँ दिन ; (जं७)। अञ्चह वि [ अञ्पथ ] १ व्यथा-रहित । २ न निश्चल ध्यान ; ( ठा ४, १ ; ग्रीन )। अन्बहिय वि [अन्यथित] १ अपीडित ; (पंचा ४)। २ निश्चल ; ( दृह १ )। अन्या स्त्री [दे अम्या ] माता, जननो ; (दे १, ५); षड् )। अव्वाइद्ध वि [ अव्याविद्ध ] १ ग्र-विपर्यस्त, ग्र-विपरीत । २ न. सूत्र का एक गुगा, अन्तरों की उलट-पुलट का अभाव ; (बृह १ ; गच्छ २)। अञ्चागड वि [ अञ्चाकृत ] श्र-व्यक्त, श्रस्फुट ; ( श्राचा ; सत्त ६ टी )। ्रुअञ्चाण वि [ आञ्चान ] थोड़ा स्निग्ध ; ( ग्रोघ ४८८ )। अञ्चाबाह वि [ अञ्चाबाध ] १ हरज-रहित, वाधा-वर्जित ; ( ब्राव ३ )। २ न रोग का ब्रभाव ; ( भग ९८, ९० )। ३ सुख ; ( त्रावम )। ४ में ज स्थान, मुक्ति ; ( भग १, १)। १ पुं. लोकान्तिक देव-विशेष ; ( गाया १, ८)। अञ्जावड वि [ अञ्यापृत ] १ जो न्यवहार में न लाया ग्या हो, व्यापार-रहित । २ एक प्रकार का वास्तु ; ( टुह ३ )। अञ्चावक वि [ अञ्चापक ] अ-विनष्ट, नारा की अप्राप्त ; (भग १, ७)। अञ्चाचार वि [ अञ्यापार ] न्यापार-वर्जित ; ( स ५० )। अञ्बाह्य वि [अञ्याहत ] १ रुकावट-वर्जित ; ( ठा ४, ४ ; सुपा 🗠 । २ अनुपहत, आघात-रहित ; ( गांदि )। 'पुञ्चाचरत्त न ['पूर्वापरत्व] जिसमें पूर्वापर का विराध या असंगति न हो ऐसा (वचन); (राय)। अञ्चाहार वुं [ अञ्चाहार ] नहीं वे।लना; मौन ; (पात्र )। अञ्चाहिय वि [अञ्चाहत ] नहीं बुलाया हुआ ; ( जीव ३ ; श्राचा )। अन्विरय वि [ अविरत ] विरति-रहित ; ( सिंह ५)। अञ्चो अ नीचे के अर्थी में से, प्रकरण के अनुसार, किसी एक ग्रर्थ का सूचक अन्यय ;--- १ सूचना ; २ दुःख ; ३ संभाषण : ४ अपराध ; ५ विस्मय ; ६ अनन्द ; ७

आदर ; ८ भय ; ६ खेद ; १० विषाद ; ११ पश्चाताप ; "अन्वो हरंति हिययं, तहवि न वेसा हवति जुवईण। अव्यो किंपि रहस्तं, मुणंति धुता जणव्महित्रा ॥ अन्वो सुपहायमिणं, अन्वो अन्जम्ह सप्प्रेलं जीयं। अब्बो अइअम्मि तुमे. नवरं जइ सा न ज्रिहिइ ॥" (हे २, २०४ )।... अञ्जोगड वि [ अञ्जाऋत ] १ त्रविशेषित ; ( बृह २ ) । २ फैलाव-रहित; (दसा ३)। ३ नहीं बांटा हुआ; ४ अस्फुट, अस्पष्ट ; ६ न. एक प्रकार का वास्तु ; ( वृह ३ )। अञ्बोच्छिण्ण वि [ अञ्युच्छिन्न. अञ्यवच्छिन्न ] १ य्रान्तर-रहित, सतत, विच्हेद-वर्जित ; (वव ७)। **२** निख; ३ अन्याहत; ( गउड ) । अव्योच्छित्ति स्रो [ अन्युच्छित्ति , अन्यवच्छित्ति ] १ सातत्य, प्रवाह, वीचमें विच्छेद का ग्रभाव, परंपरा से वरावर चला त्राना ; (ग्रावम) । "नय पुं [ "नय ] वस्तु क़ो किसी न किसी रूप से स्थायी मानने वाला पन्न, द्रव्यार्थिक नय; (भग ७, ३) अञ्बोच्छित्र देखो अञ्बोच्छिण्ण ; ( श्रोध ३२२ ; स २४६)। अञ्चोयड देखो अञ्चोगड ; (भग १०, ४ ; भास ७१)। अस सक [अश्] व्याप्त करना। ग्रसइ, (पड्)। अस अक [अस्] होना । अस्ति, "हाहा हश्रोहमस्ति ति कहु" (भग १५)। अंसि ; (प्राप्)। अतिथ ; ( हे ३, १४६ ; १४७ ; १४८ )। भूका--म्रासि, म्रासी; (भग; उवा)। अस सक [ अशा ] भोजन करना, खाना । असइ ; " भन्त-मणोसालुरं नासइ दोसोवि जत्थाही ; ( सार्थ १०६ ; भवि)। वक्र—असंत ; (भवि)। क्र—असियञ्च ; ( सुपा ४३८)। अस वकृ [ असत् ] अविद्यमान, असत् ; " दुहुओ ए विष्क स्संति, नो य उप्पचए असं " (सूत्र १, १, १, १६ )।.. असइ सी [ असृति ] १ उत्तटा रखा हुआ हस्त तत् ; २ धान्य मापने का एक परिमाण; ३ उससे मापा हुआ धान्य; (अणु; णाया १, ७)। असइ स्री दि असत्त्व ] ग्रभाव, ग्र-विद्यमानता, " पढमं जईगा दांऊगा, अप्यामा पंगमिऊगा पारेइ। असईय सुविहियाणं, भुंजेइं य कयदिसालोस्रो " ( उवा )।

असइ ) ग्र [ असकृत् ] ग्रनेक वार, वारंवार ; ( भवि ; असई श्राचा ; उप ८३३ टी )। असई असई स्री [ असतो ]१ कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री ; (सुपा ६)। २ दासी; (भग ८, ६)। °पोस युं [°पोष] धन के लिए दासी, नपुंसक या पशुत्रों का पालन, " असई-पासं च विज्ञजा " (श्रा २२)। "पोसणया स्त्री ि 'वोषणा ] देखो ग्रनन्तरोक्त अर्थ : (पडि )। असउण पुंत [ अशकुत ] ग्रपशकुत ; ( पंचा ७ )। असंक वि [ अशङ्क ] १ शङ्का-रहित, अ-संदिग्ध। निड़र, निर्भय ; ( ग्राचा ; सुर २, २६ )। असंकल वि [ अश्रद्धल ] शृङ्खला-रहित, श्रनियन्त्रित ; (कुमा)। असंकि वि [ अशिङ्किन् ] संदेह नहीं करने वाला ; ( सूत्र 9, 9, 7) 1 असंकिलिट वि [ असंक्लिप ] १ संक्लेश-रहित ; २ विशुद्ध, निर्दोष; ( श्रोप ; पग्ह २, १ )। असंख वि असंख्य । संख्या-रहित, परिमाण-रहित : ( सुपा ४६६; जी २७; ४०)। असंख न [ असंख्य ] सांख्य-मत से भिन्न दर्शन ; ( सुपा **५६६)** । असंखड न [दे] कलह, भगड़ा; (निचू १)। असंखडिय वि दि ] कलह करने वाला, भगडाखोर ; (बृह १)। असंखय देखो असंख=ग्रसंख्य ; (सं ५४ )। असंखय वि [ असंस्कृत ] १ संस्कार-हीन । १ संधान करने को अशक्य ; (राज)। असंखिजा वि [असंख्येय ] गिनती या परिमाण करने को अशक्य ; ( नव ३४ )। असंखिज्जय देखो असंखेज्जयं ; ( श्रष्ट )। असंखेज देखो असंखिज ; ( भग )। असंखेजाइ° वि [ असंख्येय ] त्रसंख्यातवाँ । [ °भाग ] ग्रसंख्यातवाँ हिस्सा ; ( ग्रौप ; भग )। असंबेज्जय पुन [ असंख्येयक ] गणना-विशेष ; (त्राणु) । असंग वि [ असङ्ग ] १ निस्सङ्ग, ग्रनासक्तं; ( पगण २ )। २ पुं त्रात्मा; ( ग्राचा )। ३ मुक्त जीव। ४ न मोज्ञ, मुक्ति ; ( पंचव ३ ; श्रीप )। असंगय न [ दे ] वस्त्र, कपड़ा , ( दे १, ३४ )।

असंगहिय वि [ असंगृहीत ] १ जिसका संग्रह न किया गया हो वह; २ त्रनाश्रित; (ठा ८)। असंगहिय वि [ असंप्रहिक ] १ संग्रह नहीं करने वाला ; २ पुं नैगम नय का एक भेद ; ( विसे )। असंगिअ पुं [दे] १ त्रक्ष, घोडा ; २ वि. अनवस्थित, चञ्चल ; (दे १, ४४)। असंघयण वि [ असंहनन ] १ संहनन से रहित । २ वज्रऋषभनाराच ऋादि प्राथमिक तीन संघयणों से रहित; (निचू २०)। असंजण न [ असञ्जन ] निःसङ्गता, त्रनासक्तिः (निचू १) असंजम वि [ असंयम ] १ हिंसा, भूठ त्रादि सावय यनुष्टान ; (सूत्र १, १३)। २ हिंसा त्रादि पाप-कार्यी से अनिवृत्ति ; (धर्म ३)। ३ अज्ञान ; (आचा)। ४ असमाधि ; (वव १)। असंजय वि [ असंयत ] १ हिंसा ब्रादि पाप कार्यों से श्रनिश्रतः ( सूत्र १, १० )। २ हिंसा श्रादि करने वाला : (भग ६, ३)। ३ पुं साधु-भिन्न, गृहस्थ ; ( ब्राचा )। असंजल पुं [ असंज्वल ] ऐरवत वर्ष के एक जिन-देव का 🥆 नाम ; (सम १५३)। असंजोगि वि [ असंयोगिन् ] १ संयोग-रहित । २ पुं. मुक्त जीव, मुक्तात्मा ; ( ठा २, १ )। असंत वक् [असत्] १ अविद्यमान ; (नव ३३)! २ भूठ, असत्य ; ( पगह १, २ )। ३ असुंदर, अचारु ; (पण्ह २, २)। असंत देखो अस=ग्रश्। असंत वि [ अशान्त ] शान्त नहीं, ऋुद्ध ; ( पएह २, २)। असंत वि [ असत्त्व ] सत्व-रहित, वल-शून्य; ( पण्ह 9, 7)1 असंथड वि [ दे असंस्तृत ] ग्रराक्त, ग्रसमर्थः; (ग्राचा ; वृह ४)। असंथरंत वक [ दें, असंस्तरत् ] १ समर्थ नहीं होता हुआ; २ खोज नहीं करता हुआ ; (वव ४ ) । ३ तृप्त नहीं होता हुआ ; ( ओघ १८२ )। असंथरण न [दे असंस्तरण ] १ निर्वाह का ग्रमाव; ( बृह १ )। २ पर्याप्त लाभ का ग्रमाव ; (पंचव ३ )। ३ असमर्थता, अशक्त अवस्था; (धर्म ३; निचू १ )। असंथरमाण वक्त [ दें. असंस्तरमाण ] देखो असंथरंत; (वव ४ ; झोघ १८१ )।

असंधिम वि असंधिम ] संधान-रहित, अखण्ड ; (बृह ४)। असंभव्व वि [असंभाव्य ] जिसकी संभावना न हो सके ऐसा; (श्रा १२)। असंभावणीय वि असंभावनीय केतर देखी : (महा)। असंलप्प वि [ असंलप्य ] ग्रनिर्वचनीय ; ( त्रणु )। असंलोय पुं [असंलोक] १ ग्र-प्रकाश। २ वह स्थान जिसमें लागों का गमनागमन न हो, भीड़-रहित स्थान ; (आचा)। असंवर पुं [ असंवर ] ग्राध्रव, संवर का ग्रभाव ; ( ठा **५, २** ) । असंवरीय वि [ असंवृत ] १ अनाच्छादित। २ नहीं रका हुआ ; ( कुमा )। असंबुड वि [ असंवृत ] ग्रसंयत, पाप-कर्म से व्यनिवृत ; (सूत्र १, १, ३)। असंसद्य वि [ असंशयित ] ग्र-संदिग्धः (स्त्र २, २)। असंसट्ट वि [असंस्ट] १ दूसरे से नहीं मिला हुआ ; ( वृह २ )। २ लेप-रहित ; ( ब्रोप ) । ३ स्त्री पिण्डैपणा का एक भेद ; ( पव ६६ )। असंसत्त वि [असंसक्त] १ श्र-मिलित ; (उत २)। २ त्रनासक्त ; (दस ५ ; उत ३)। असंसय वि [ असंशय ] १ संशय-रहित; ( वृह १ )। २ किवि निःसंदेह, नक्की ; ( अभि १९० )। असंसार पुं [असंसार] संसार का अभाव, मोद्दा; (जीव १)। असंसि वि [ अस्र सिन् ] अ-विनश्वर ; ( कुमा )। असक्क वि [अशक्य] जिसको न कर सके वह ; (सुपा ६४१)। असक्क वि [ अशक्त ] ग्रसमर्थ ; ( कुमा )। असम्बन्ध वि [ असंस्कृत ] संस्कार-रहित ; ( पण्ह 9, 7)1 असक्कय वि [ असत्कृत ] सत्कार-रहित ; (पण्ह 9, 7) | असक्कणिज्ज वि [अशक्तनीय ] त्रशक्य ; ( कुमा )। असगाह । पुं [ असद्ग्रह ] १ कदाग्रह ; ( उप ६०२ ; े सुपा १३४)। २ अति-निर्वन्ध, विशेष असगगाह प्रायह (भवि.)।

असच न [ असत्य ] १ मूठ वचन ; ( प्रास् १४१ )। २ वि. भूठा; (पण्ह १,२)। °मोस न [°मृष] भूठ से मिला हुआ सला; (द २२) । °वाइ वि [ °वादिन् ] भूठ वोलने वाला ; ( सम ५० ; पडम ११, ३४)। **ामोस न [ामृष] नहीं** सस्य श्रीर नहीं भूठ ऐसा वचन ; ( ग्राचा )। "ामोसा स्त्री [ "ामृषा ] देखो अनन्तरोक्त अर्थ ; ( पंच १ )। °संघ वि [ °संघ ] १ असर्य- प्रतिज्ञ ; २ असर्य अभिप्राय वाला ; ( महा ; पण्ह १, २ )। । वकृ [ असजत् ] संग नहीं करता हुत्रा ; असज्जमाण ) ( ग्राचा ; उत १४ )। असज्भाइय वि [ अस्वाध्यायिक ] पक्र-पाठन का प्रति-वन्धक कारण; (पव २६८)। असड्ढ वि [ अश्रद्ध ] श्रद्धा-रहित ; ( कुमा )। असढ वि [ अशठ ] सरल, निष्कपट: ( सुपा ४४० )। °करण वि [ °करण ] निष्कपट भाव से अनुष्ठान करने वाला ; ( दृह ६ )। असण न [ अशन ] १ भोजन, खाना ; ( निचू ११ )। २ जो खाया जाय वह, खाद्य पदार्थ ; ( पव ४ )। असण पुं [ असन ] १ वीजक-नामक दृदा ; ( प०ण १ ; णाया १, १ ; श्रीप ; पात्र ; कुमा )। २ न होपण, फेंकना; (विसे २७६५)। अस्पि पुंची [ अशनि ] १ वज्र ; ( पात्र )। २ ब्राकारा से गिरता त्राग्नि-कण ; (पण्ण १)। ३ वज का त्राग्नि ; (जी ६)। ४ अमि ; (स २३२)। विरोष: (स ३८४)। °प्पह पुं [ अभ ] रावण के सामा का नाम; (से १२,६१)। भेह पुं [भेघ] १ वह वर्षा जिसमें भ्रोते गिरते हैं; २ श्रति भयंकर वर्षा, प्रताय-मेत्र ; (भग ७, ६)। वेग पुं विग]. विद्याधरों का एक राजा ; ( पडम ६, १४७ )। असणी स्त्री [ अशनी ] एक इन्द्राणी ; (ठा ४, १ )। असण्ण वि [ असंज्ञ ] संज्ञा-रहित, अवेतन ; ( लहुअ ६ )। असण्णि वि [असंज्ञिन् ] . १ संज्ञि-भिन्न, मनो-ज्ञान से रहित (जीव); (ठा २, २)। २ सम्यग्दृष्टि-भिन्न, ् जैनेतर ; (भग १, २)। °सुय न [ °श्रुत ] जैनेतर शास्त्र ; ( गांदि )। असन्त वि [अशक्त ] असमर्थ ; (सुर ३, २४४ ; १०, १७४)।

असत्त वि [ असकत ] त्रनासकत ; ( त्राचा )। असत्त न [ असत्त्व ] ग्रमाव, ग्रसता ; ( गंदि )। असत्ति हो [अशक्ति] सामर्थ्य का अभाव। "मंत वि [ °मत् ] असमर्थ, अशक्त ; ( पडम ६६, ३६ )। असत्थ वि [ अस्वस्थ ] त्र-तंदुरस्त, विमार ; ( सुर ३, १२७)। असत्य न [ अशस्त्र ] १ रास्त्र-भिन्न । २ संयम, निर्दोष त्रनुष्टान ; ( ग्राचा )। असद् पुं [अशब्द ] १ ब्र-कीर्ति, ब्रपयश ; ( गच्छ २ )। २ वि. शब्द-रहित ; (वृह ३)। असन्द वि [ अश्रद्ध ] श्रद्धा-रहित । स्त्री—°द्धी ; ( उप B 388)1 असन्नि देखो असण्ण ; (भग ; जी ४३)। असवल वि [अशवल ] १ ग्रमिश्रित ; २ निर्दोष, पवित्र ; (पगह २, १)। अस्य वि असभ्य विश्विष्ठ, जंगली ; (स ६४०)। °भासि वि [भाषिन् ] त्रसभ्य-भाषी ; ( सुर ६, २१४ )। अस्वभाव पुं [असद्भाव ] १ यथार्थता का ग्रभाव, भूठ; २ वि. ग्रसत्य, ग्र-यथार्थ : ( उत्त ३ ; (पिंड)। ग्रीप )। असन्भावि वि [ असद्भाविन् ] भूठा, श्रमस्य ; ( महा )। असन्भूय वि [ असद्भूत ] ब्रसख ; ( भग )। असम वि [ असम ] १ ब्र-समान, ब्र-साधारण ; ( सुर ३, २४)। २ एक, तीन, पांच आदि एकाई संख्या वाला, विपम। °सर पुं [ शर ] कामदेव ; (गउड )। असमवाइ न [ असमघायिन् ] नैयायिक और वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष ; (विसे २०६६)। असमंजस वि [ असमञ्जस ] श्रव्यवस्थित, गैरव्याजवी ; ( ग्राचा ; सुर २, १३१ ; सुपा ६२३ ; उप १००० )। २ किवि. यन्यवस्थित रूप से ; ( पाय )। असमिक्खिय वि [ असमीक्षित ] त्रनालोचित, ग्रवि-चारित ; (पण्ह १, २.)। °कारि वि [°कारिन ] साहसिक। °कारिया स्त्री [ °कारिता ] साहस कर्म ; ( उप ७६८ हो )।, असरासय वि [दे] निर्दय, निष्ठर हृदय वाला ; (दे १, 80)1 असच पुं [असु] प्राण, ''विडत्तासवो विग्र ठिग्रो कंचि कालं'' (स३६७)।

असवण्ण वि [ असवर्ण ] त्रसमान, त्रसाधारण ; ( सण्ण )। असह वि [ असह ] १ ग्रसहिब्सु ; ( कुमा ; सुपा ६२० )। २ असमर्थ ; (वव १)। ३ खेद करने वाला ; (पाम्र)। असहण वि [ असहन ] त्रसहिब्छ, क्रोधी ; ( पात्र )। असहाय वि [असहाय] १ सहाय-रहित ; (भग)। २ एकाकी; (बृह ४)। असहिज्ज वि [असाहाय्य ] १ सहायता-रहित । २ सहायता का श्रनिच्छुक ; ( उवा )। असहीण वि [अस्वाधीन] परतन्त्र, ( इस ८ )। असह वि [असह ] १ त्रसहिब्सु : ( उव )। मर्थ, ग्रशक्त ; ( ग्रोघ ३६ भा )। ३ विमार, ग्लान ; ( निचू १)। ४ सुकुमार, कोमल ; ( ठा ३, ३ )। असंहेज्ज देखो असंहिज्ज ; ( भग )। असागारिय वि [ असागारिक ] गृहस्थों के श्रावागमन से रहित स्थान ; ( वव ३ )। असाढ्य न [असाढक] तृण-विशेष ; (पराण १--पत्र ३३)। असाय न [ असात ] दुःख, पीड़ा ; ( पग्ह १, १ )। "रागंधा इह जीवा, दुल्लहलायिम्म गादमणुरता। जं वेइंति असायं, कतो तं हंदि नरएवि " ( सुर् ८,७६ )। °वेयणिज्ज न:[ °वेदनीय ] दुःख का कारण-भूत कर्म ; (ठा २, ४)। असार ) वि [असार, °क ] निस्सार सार-रहित; असारय ∫ ( महाः; कुमा )। असारा स्त्री [दे] कदली-वृत्त, केला का पेड़; (दे 9, 92 ) | असासय वि [ अशाश्वत ] श्रनित्य, विनश्वर ; ( णाया १, १; गा २४७)। असाहण न [ असाधन ] ग्रसिद्धि ; ( सुर ४, २४८ )। असाहारण वि [असाधारण] अतुल्य, अनुपम; (भग; दंस)। असि पुं [असि ] १ खड्ग, तलवार ; (पाय )। २ इस नाम की नरकपाल देवों की एक जाति; (भग ३, ६)। ३ स्त्री. वनारस की एक नदी का नाम; (ती ३८)। °क्ंड न [ °कुण्ड ] मथुरा का एक तीर्थ-स्थान ; (ती ६)। °घाय पुं [ °घात् ] तलवार का घाव ; पडम ४६, २४ )। ेचम्मपाय न [ ेचर्पपात्र ] तलवार की म्यान, कोश ; (भग ३, ४)। ध्वारा ह्यी [ ध्वारा ]

93)1

तलवार की धार ; ( उत १६)। °धें णुं, °धें णुंआ स्त्रीं [ °धेनु, °धेनुका ] हुरी ; ( गउड ; पात्र )। °पंत्त न [ °पत्र ] १ तलवार ; (विपा १, ६ )। २ तलवार के जैसा तींच्या पत ; (भग ३, ६) । ३ तलवार की पतरी; (जीव ३)। ४ पुं नरकपाल देवों की एक जाति; (सम २६)। °पुत्तगा स्त्री [ °पुत्रिका ] हुरी ; (उप पृ ३३४)। °मुहि स्री [ भुष्टिं] तलवार की मूठ; (पात्र)। °रयण न [ °रत्न ] चक्रवर्ती राजा की एक उत्तम तलवार ; (ठा ७)। °लिट्टि स्त्री [°यप्रि] खड्ग-लता, तलवार; (विपा १,३)। °वण न ि वन विड्गाकार पत्ती वाले वृत्तों का जंगल ; (पगह १, १)। °वत्त देखो °पत्तः (से ३, ४२)। िधर तलवार-धारक, योद्धा ; (से ६, १८)। °हारा देखो °धारा ; ( उव )। असिइ ( त्रप ) देखो असीइ ; ( सण )। असिण न [अशन ] भोजन, खाना ; "ग्रग्गपिंडं परिद्विष्ज-मार्ग पेहाए, पुरा असिणा इवा अवहारा इवा " ( आचा २, ١ - ٩, ٤, ٩) ١ असिद्ध वि : [ असिद्ध ] १ ग्र-निज्पन्न । २ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध दुष्ट हेतु ; (विसे २८२४)। असिय वि [अशित ] भुक्त, खादित ; (पात्र ; सुपा २१२ )। असिय वि [ असित ] १ कृष्ण, ग्र-रवेत ; ( पात्र )। ् २ यशुभ ; (विसे )। ३ यवद्ध, य्र-यन्त्रित ; (:स्य १, २, १)। "सिया एगे अणुगच्छंति, असिया एगे अणु-गच्छंति ; ( त्राचा )। °क्ख पुं [ ेश्स ] यत्त-विरोप ; (सण)। असिय न [दे] दाल, दाँती ; (दे १, १४)। असियव्य देखो अस=त्रश् । असिलेसा स्त्री [ अश्लेपा ] नत्तंत्र-विशेष ;( सम ११ )।

कृत उपद्रव : ( ग्रोघ ७ )। ४ मारी रोग ; ( वव ४ )।

असीइ स्त्री [ अशीति ] संख्या-विशेष, श्रस्सी, ५०;

असिविण पुं [अस्वप्न ] देव, देवता ; ( प्रामा )।

असिह वि [ अशिख ] शिखा-रहित ; ( वव ४ )।

असिव्व देखो असिव ; ( वव ७); प्राप्र)।

( पउम ८०; ७४ )। 🕟 असीम ४ [ असीमन् ] िस्सीम ; "त्रतीमतंभतिराएण " ( उप ७२⊏ १ँटो )। असील वि [ अशील ] १ दुःशील, ग्रसदाचारी ; ( पग्ह १, २)। २ न. असदाचार, अन्त्रह्मचर्य। "मंत वि ["वत्] १ अवह्मचारी; ( श्रोघ ७७७ )। २ अ-संयत ; (सुत्र १,७)। असु पुं.व [असु ] १ प्राण ; (स ३⊏३)। चित ; ३ ताप ; (प्राप्त ; वृप ६१ )। असु देखों, अंसु ; ( प्राप्त )। असुइ वि [अशुचि ] १ त्रपवित, ग्र-स्वच्छ, मलिन ; ( ग्रौप ; वव ३ )। २ न. श्रमेध्य, विष्टा ; ( ठा ६ ; प्रास् १६६ )। असुइ वि [ अध्रूति ] शास्त्र-श्रवण-रहित ; (भग ७, ६ )। असुईकय वि [अशुचीऋत] अपवित्र किया हुत्रा ; ( उप ७२८ टी )। ' असुग वुं [असुक ] देखो असु=ग्रसु ; (हे १,१७७)। असुज्भंत वि [ अ-दूर्यमान ] नहीं दिखाता हुत्रा, "ग्रन्नंपि जं ब्रसुज्मतं । मुजंतएण रतिं' (पडम १०३, २४)। असुणि वि [ अश्रोतृ ] नहीं सुनने वाला, "त्रालियपयंपिरि अणिमित्तकोवणे असुणि सुणसु मह नयणं" (वज्जा ७२)। असुद्ध वि [ अशुद्ध ] १ ग्रस्वच्छ, मलिन । २ न. मैला, अशुचि । °विसोहय पुं [ °विशोधक ] भंगी, मेहतर; ('सुर १६, १६४)। असुभ देखो असुह=ग्रशुभ ; ( सम ६७ ; भग )। असुय वि [अश्रुत] नहीं सुना हुया; (ठा४,४)। °णिस्तिय न [ °निश्रित ] शास्त्र-श्रवण के विना ही होने वाली बुद्धि-- ज्ञान ; ( गांदि )। "पुञ्च वि [ "पूर्व ] पहले कभी नहीं सुना हुआ ; ( महा ; णाया १, १ ; पडम ६४, १४ )। असुय वि [ असुत ] पुत्त-रहित; ( उत २ )। असिलोग पुं [अश्लोक] यकीर्ति, यजस ; (सम असुर पुं [असुर] १ दैल, दानव ; ('पात्र )। २ देवजाति-विरोष, भवनंपति श्रौर व्यन्तर देवों की जाति ; असिव न [ अशिव ] १ विनाश ; २ श्रमुख ; ३ देवतादि ( पगह १, ४ )। ३ दास-स्थानीय देव ; ( आउ ३६ )। °कुमार पुं [ °कुमार ] भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति; (ठा १, १; महा)। °राय पुं [°राज ] त्रपुरों का इन्द्र ; (पि ४००)। °वंदि पुं [°वन्दिन् ]

राच्चस ; (से ६, ५०)।

(सम प्प )। °म वि [ °तम ] श्रस्सीवाँ, प० वाँ :

```
असुरिंद पुं [असुरेन्द्र ] असुरों का राजा, इन्द्र-विशेष ;
 ( गाया १, ८ ; सुपा ७७ )।
असुह न [ अशुभ ] १ अ-मंगल, अनिष्ट ;
                                         ( सुर ४,
 १६३)। २ पाप-कर्म; (ठा४,४)।
                                          ३ वि.
 खराव, ब्र-सुन्दर; (जीव १; कुमा)।
                                        °णाम न
             अशुभ फल देने वाला कर्म-विशेष ;
 िनामन्
 (सम६७)।
असुह न [असुख ] दुःख 🕫 ( ठा ३, ३ )।
असूअ सक [ असूय् ] ग्रसूया करना। ग्रसूएहि ; ( मै ७ )।
अस्या स्त्री [ अस्चा ] १ स्चना का श्रभाव । २ दूसरे
 के दोषों को न कह कर अपना ही दोष कहना; (निचू १०)।
असूया स्त्री [ असूया ] असूया, असहिब्युता ; ( दंस ) ।
असूरिय वि [असूर्य] १ सूर्य-रहित, अन्धकार-मय
 स्थान । २ पुं नरक-स्थान ; (सूत्र १, ४, १)।
असेव्व देखो असिव ; (प्राप्र)।
असेव्व वि [ असेव्य ] सेवा के अयोग्य ; ( गउड )।
असेस वि [अरोष] निःशेष, सर्व ; (प्राप )।
असोग पुं [ अशोक ] १ सुप्रसिद्ध वृत्त-विशेष , ( श्रौप ) ।
 २ महाग्रह-विशेष ; (ठा २,३)। ३ हरा रंग ; (राय)।
 ४ भगवान् मल्लिनाथ का चैत्य-वृक्त ; (सम १४२)। ४
 देव-विशेष ; ( जीव ३ )। ६ न तीर्थ-विशेष ; ( ती १०)।
 ७ यन्न-विशेष ; (विपा १, ३)। ८ वि शोक-रहित ।
 "चंद पुं [ "चंन्द्र] १ राजा श्रे णिक का पुल, राजा कोणिक;
 ( ब्रावम )। ३ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ; ( सार्घ ७७ )।
 °ਲਲਿਧ पुं [ °ਲਲਿत ] चतुर्थ वलदेव का पूर्व-जन्मीय
 नाम; (सम १५३)। °वण न [°वन] ग्रंशोक वृत्तों
 वाला वनः; (भग)। °वणिया स्त्री विनका]
 असोक वृत्त वाला वंगीचा; ( णाया १, १६) । °सिरि पुं
 [ °श्री ] इस नाम का एक प्रख्यात राजा, सम्राट् अशोक ;
 (विसे प्हर)।
असोगा स्त्री [ अशोका ] १ इस नाम की एक इन्द्राणी;
  ( ठा ४, १ )। २ भगवान् श्रीशीतलनाथ की शासन-देवी;
 (पव २७)। ३ एक नगरी का नाम; (पउम २०,
 95E) 1
असोभण वि [अशोभन ] अ-सुन्दर, खराव ; ( पउम
 EE, 9E) 1
असोय देखो असोग ; (भग ; महा ; रंभा )।
असोय पुं [ अश्वयुक् ] ग्राधिन मास ; ( सम २६ ) ।
```

```
असोय वि [ अशौच ] १ शौच-रहित ; ( महा )। २ न.
 शौच का अभाव ; अशुचिता। °वाइ वि [°वादिन्]
 त्रशौच को ही मानने वाला ; ( त्र्योघ ३१८ )।
असोयणया स्त्री [अशोचनता] शोक का अभाव;
 (पक्खि)।
असोया देखो असोगा; ( ठा २, ३; संति ६ )।
असोल्लिय वि [ अपक्व ] कचा ; ( उवा )।
असोहि स्त्री [अशोधि ] १ त्रशुद्धि ; २ विराधना ;
 ( ब्रोघ ७८८ )। °ठाण न [ °स्थान ] १ पाप-कर्म ;
 २ त्रशुद्धि का स्थान ; ३ दुर्जन का संसर्ग ; ४ त्रानायतन ;
 ( ग्रोघ ७६३ )।
अस्स न [ आस्य ] मुख, मुँह ; ( गा ६८६ )।
अस्स वि [ अस्व ] १ द्रव्य-्रहित, निर्धन। २ पुं.
 निर्मन्थ, साधु, मुनि ; ( आचा )।
अस्स पुं[अश्व] १ घोड़ा; (उप ७६८ टी)। २
 अधिनी-नक्तत्र का अधिष्ठायक देव ; (ठा २, ३)। ३
 ऋषि-विरोष ; (जं ७)। °कण्ण पुं [°कर्ण] १
 एक अन्तर्द्वीप ; २ इस अन्तर्द्वीप का निवासी ; ( गांदि )
 °कणणी स्त्री [ °कणों ] वनस्पति-विशेष ; (पराण १ )।
 करण न [ °करण ] जहां घोडा रखने में आता हो वह
 स्थान, अस्तवलं; (आचा २, १०, १४)। "गगीव पुं विश्वीव]
 पहले प्रतिवासुदेव का नाम; (सम १४३)। °तर पुंस्री [ °तर]
 खबड़ ; (.पण्ण १)। °मुह पुं [°मुख] १-२ इस
 नाम का एक अन्तर्द्वीप और उसके निवासी; ( गांदि ; पराण
  १)। °मेह पुं [°मेघ] यज्ञ-विशेष, जिसमें अक्ष मारा
 जाता है; (त्रणु)। "सेण पुं ["सेन] १ एक
 प्रसिद्ध राजा, भगवान् पार्श्वनाथ का पिता ; ( पव ११ )।
  २ एक महाग्रह का नाम ; (चंद २०)। °ायर पुं
 [ "दर ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम ; ( पड़म
 k, ४२ )।
अस्संख वि [ असंख्य ] संख्या-रहित ; ( उप १७ )।
अस्संगिअ वि [ दे ] ग्रांसक्त ; ( षड् ) ।
अस्संघर्याण वि [ असंहननिन् ] संहनन-रहित ; किसी
 प्रकार के शारीरिक वन्ध से रहित ; (भग)।
अस्तंजम देखो असंजम ; ( उव )।
अस्संजय वि [ अस्वयत ] १ गुरु की आज्ञानुसार चलने
 वाला, ग्र-स्वच्छंदी ; ( श्रा ३१ )।
```

अस्संजय देखो असंजय ; ( उव )। अस्संदम पुं [अश्वन्दम ] अश्व-पालक ; ( सुपा ६४१)। अस्सच्च देखो असच्च : " सुरिणो हनउ वयणमस्सच " (उप १४६ टी)। अस्सिण्णि देखो असिण्णि ; (विसे ५१६)। 'अस्सत्थ पुं [ अश्वत्थ ] वृज्ञ-विशेष, पीपल ; ( नाट )। अस्सत्थ वि अस्वस्थ ] ग्र-तंदुरस्त, विमार ; ( सुर ३, १५१; माल ६५)। अस्सन्नि देखो असिण्ण ; ( सुर १४, ६६ ; कम्म ४, २;३)। अस्सम पुं [ आश्रम ] ९ स्थान, जगह ; २ ऋषियों का स्थान ; ( ग्रमि ६६ ; स्वप्न २४ )। अस्समिअ वि [अश्रमित ] श्रम-रहित; अन-यासी; (भग)। अस्सस अक [ आ+श्वस् ] आश्वासन लेना । हेक्-अस्ससिदु ( शौ ) ; ( श्रमि १२० )। 🏸 अस्साइय वि [ आस्वादित ] जिसका त्रास्वादन किया गया हो वह ; (दे)। अस्साएमाण देखो अस्साय=श्रास्वादय्। अस्साद् सक [ आ+साद्य् ] प्राप्त करना । अस्सार्वेति ; ब्रस्सादेस्सामो ; (भग १४)। अस्साद सक [ आ+स्वाद्य ] ग्रास्वादन करना । अस्सादिय वि [ आसादित ] प्राप्त किया हुआ ; ( भग 94)1 अस्साय देखो अस्साद=श्रा+सादय्। अस्साय देखो अस्साद=श्रां+स्वादय्। वक्त---अस्साए-माण: (भग १२, १)। क्र—अस्सायणिज्ज; ( गाया १, १२ )। अस्साय देखो असाय ; (कम्म २, ७ ; भग )। अस्सायण पुं [ आश्वायन ] १ अश्व ऋषि का संतान ; (जं ७)। २ अश्विनी नन्तत का गीत ; (इक )। अस्साचि वि [ आस्त्राचिन् ] भरता हुआ, टपकता हुआ, सच्छिद, " जहा अस्साविणि नावं जाइअंघो दुरूहए?' (सूत्र १, १, २)। अस्सास सक [ आ+श्वासय् ] त्राश्वासन देना ; दिलासा देना । अस्सासअदि ( शौ ); ( पि ४६० ) । अस्सासि; ( उतं २,४० ; पि ४६१ )।

अस्सि स्ती [अश्रि] १ कोण, घर त्रादि का कोना ; ( ठा ६)। २ तलवार आदि का अप्र-भाग-धार: (उप अस्सि पुं [अश्विन ] अश्विनी-नज्ञत का अधिष्ठायक देव ; (ठा २, २)। अस्सिणो स्री [अश्विनो ] इस नाम का एक नज्ञत ; (सम ८)। अस्तिय वि [ आश्रित ] ब्राश्रय-प्राप्त ; " विरागमेगम-स्सित्रो " ( वसु ; ठा ण ; संथा १८)। अस्सु (शौ) न [अश्रू ] त्रांसू ; ( त्रांभ १६ ; स्वप्न अस्सुंक वि अशुरुक ] जिसकी चुंगी माफ की गई हो वह ; ( उप ४६७ टी )। अस्सुद ( शौ ) देखो अंसुय=अश्रुत ; ( अभि १६३ )। अस्सुय वि [ अस्मृत ] याद नहीं किया हुआ ; (भग )। अस्सेसा देखो असिलेसा ; ( सम १७; विसे ३४०८ ) । अस्सोई स्त्री [ आश्वयुजी ] श्राश्विन मास की पूर्णिमा ; (चंद १०)। अस्सोक्कंता सी [अश्वोत्कान्ता ] संगीत-शास्त्र प्रसिद्ध मध्यम त्राम की पांचवीँ मूर्च्छना ; ( ठा ७ )। अस्सोत्थ देखो अस्सत्थ ; (पि ७४; १४२; ३०६ )। अस्सोयञ्च वि [ अश्रोतञ्य ] सुनने के अयोग्य ; ( सुर 98, 7)1 अह म्र [अथ] इन मर्थों का सूचक म्रव्यय ;-- १ म्रव, वाद; ् (स्वप्त ४३ ; दं३ ९ ; कुमा)। २ अथवा, और ; " छिज्ञउ सीसं ग्रह होउ वंधणं चयउ सन्त्रहा लच्छी। पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं हं।इ तं होउ ॥ " (प्रास् ३)। ३ मङ्गल; (कुमा)। ४ प्रश्न; ५ समुचय; ६ प्रतिवचन, उत्तर ; ( बृह १ )। ७ विरोष ; ( ठा ७ )। 🛏 यथार्थता, वास्तविकता; ( विसे १२७६ )। 🛭 ६ पूर्वपन्न; (विसे १७८३)। १०-११ वाक्य की शामा बढ़ाने के लिए और पाद-पूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है ; ( सुग्र १, ७ ; पंचा १६ )। अह न [ अहन् ] दिवस, दिन ; ( श्रा १४ ; पात्र )। अह ब्र [अध्स् ] नीचे ; (सुर २, ३८)। 'लोग पुं [ °छोक ] पाताल-लोक; (मुपा ४०)। °त्य वि [ °स्थ ] नीचे रहा हुआ ; निम्न-स्थित ; ( पडम १०२, ६४ )। अह स [ अद्स् ] यह, वह ; ( पात्र )।

अह न [दे] दुःख ; (दे १, ६) ५ अह न [अघ ] पाप ; (पात्र )। अद्° देखो अहा ; (हे १, २४४; कुमा)। 'क्कमसो ग्र विकास कि ग्रनुसार , श्रनुकम से ; ( ब्रोच १ भा ; स ६ )। °क्खाय, °खाय न [°ख्यात] निर्दोष चारित, परिपूर्ण संयम ; ( ठा ४, २ ; नव २६ ; कुमा )। °क्खायसंजय वि [ °स्पातसंयत ] परिपूर्ण संयम वाला ; (भग २४, ७)। °च्छंद देखो अहा-छंद ; (सं ६)। °त्थ वि [ °स्थ ] ठीक २ रहा हुआ, यथास्थित ; ( ठा ४, ३)। °तथा वि [°र्था] वास्तविक ; (ठा ४,३)। ° त्पहाण अ [ ° प्रधान ] प्रधान के हिसाव से ; ( भग ११)। अहर्इ य [ अथिकम् ] स्वीकार-सूचक यन्यय ; हाँ, यच्छा; (नाट: प्रयो ४)। अहंकार पुं [ अहंकार ] अभिमान, गर्व ; ( सूत्र १, ६ ; स्वप्र ८२ )। अहंकारि वि [ अहंकारिन् ] श्रभिमानी, गर्विष्ठ; (गउड)। अहंणिस न [ अहर्निश ] रात-दिन, सर्वदा ; ( पिंग )। अहण वि जिन्न निर्धन, धन-रहित ; ( विमे २८१२ )। अहिंगिस न [ अहिंनिश ] रात-दिन, निरन्तर ; ( नांट )। अहत्ता त्र [ अधस्तात् ] नीचे ; ( भग )। अहन्त वि [ अधन्य ] त्रप्रशस्य हतभाग्य; ( सुर २,३७ )। अहन्तिस देखो अहण्णिस ; ( सुपा ४६२ )। अहम वि [ अश्रम ] श्रथम, नीच ; ( कुमा )। अहमंति वि [ अहमन्तिन् ] श्रिमानी, गर्विष्ठ ; (ठा १०)। ो सी [अहमहिमका ] मैं इससे पहले अहमहमिगया हो जांड ऐसी चेष्टा, श्रत्युत्कराठा; (गा अहमहमिगा ) ४८०; सुपा ४४; १३२; १४८)। अहमिंद पुं [अहमिन्द्र] १ उत्तम-श्रेणीय पूर्ण स्वाधीन देव-जाति विशेष ; ग्रे वेयक और श्रवुत्तर विमान के निवासी देव; (इक)। २ अपनें को इन्द्र समभने वाला, गर्विष्ट. '' संपड़ पुरा रायाणो निरंद ! सन्वेवि ब्रहमिंदां '' ( सुर 9, 938 )1 अहम्म देखो अधम्म ; ( स्य १, १, २ ; भग ; नव ६ ; सुर २, ४४ ; सुपा २६८ ; प्रासू १३६ )। अहम्म वि [ अधम्यं ] धर्म-च्युत , धर्म-रहित, गैरव्याजवी ; (सण)। अहम्माणि वि [ अहम्मानिन् ] ग्रभिमानीः; ( ग्रावम )।

अहमिम वि [अधर्मिन् ] धर्म-रहित, पापी ; ( सुपा १७२ )। अहस्मिद्र देखो अश्रम्मिट्ट ; (भग १२, २ ; राय )। अहस्मिय वि अधार्मिक ] श्रधर्मी, पापी; (विपा 9, 9)1 पत्र ४१८)। २ अन्तत, अखिरिडत ; (स्य २, २)। ३ जो दूसरी तरफ लिया गया हो ; (चंद १६)। ४· नया, नतन ; (भग ८, ६)। अहर वि [ दे ] यशक्त, यसमर्थ ; ( दे १, १७-) । अहर पुं [ अधर ] १ होठ, त्र्रोष्ठ ; ( गंदि )। २ वि. नीचे का, नीचला; (पण्ह १,३)। ३ नीच, अधम; (पगह १, २) ४ दूसरा, अन्य ; (प्रामा )। °गइ स्त्री ि "गति ] अथोगति, दुर्गति, नोच गति ; " अहरगईं निंति कम्माइं " (पिंड )। अहरिय वि [ अधरित ] तिरस्कृत ; ( सुपा ४७ )। अहरी स्त्री [ अंधरी ] पेषण-शिला, जिस पर मसाला वगैरः पीसा जाता है वह पत्थर; ( उवा )। °लोह पुं [°लोप ] जिससे पीसा जाता है वह पत्थर ; लोढ़ा ; ( उवा )। अहरीकय वि अधरीकृत तिरस्कृत, अवगणित ; (सुपा४)। थहरीभूय वि [ अधरीभृत ] तिरस्कृत ; " उयरेश धरंतीए, नरस्यणिममं महप्पहं देवि !। ब्रहरीभ्यमसेसं, जयंपि तुह रयणगव्भाए " ( सुपा ३५ )। अहरुट्ट पुंत [ अधरोष्ट्र ] नीचे का हं। इं। ( परह १, ३ ; हे १, ८४ ; षड् )। अहरेम देखो अहिरेम । यहरेमइ (हे ४, १६६)। अहरेमिअ वि [ पूरित ] पूरा किया हुआ ; ( कुमा )। अहल वि [ अफल ] निय्फल, निर्धिक ; ( प्रासू १३४ ; रंभा )। अहव देखो अहवा ; (हे १, ६७)। अहचइ ( अप ) देखो अहचा ; ( कुमा )। अहवण ) त्र [ अथवा ] १ वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया अहवा ∫ जाता अन्यय ; ( य्राणु ; सूत्र २, २ )। २ या, अथवा ; ( वृह १; निचू १ ; पंचा ३ ; हे १, ६७)। अहन्व देखो अभन्व ; ( गा ३६० ) । अहव्वण पुं [ अथर्वन् ] चौथा वेद-शास्त्र ; ( ग्रीप् )। अहव्वा स्वी [ दे ] त्रसती, कुलटा स्वी ; ( दे १,/१८ )। अहह य [अहह] इन यथीं का सचक य्रव्यय ;—१

. यामन्त्रण : २ वेद : ३ यार्थर्य : ४ दुःख : ४ याधिक्य, प्रकर्ष ; (हे २, २१७ ; श्रा १४ ; कप्यू ; गा ६१६ )। अहा° य [ यथा ] जैसे, माफ्तिक, अनुसार.; (हे १, २४५)। °छंद् वि [ °च्छन्द् ] १ स्वच्छन्दी, स्वैरी ; ( उप ८३३ र्दे टी )। २ न मरजी के अनुसार : (वव २)। °जाय वि [ °जात ] १ नम, प्रावरण-रहित ; (हे १, १४१)। २ न. जन्म के अनुसार; ३ जैन साधुत्रों में दीचा काल के परिमाण के अनुसार किया जाता वन्दन-नमस्कार; (धर्म २)। 'णुपुञ्ची स्त्री [ 'नुपूर्ची ] यथाकम, अनुक्रम; · ( गाया १, १ ; पडम १, ८)। °तज्ञ न [°तरवः] तस्य के अनुसार ; (भग २, १)। 'तच्च न ('तथ्य ] सत्य सत्य: (सम १६)। °पडिकत्व वि [°प्रतिकृप] १ डचित, योग्य; (य्रोप)। २ कवि. यथायोग्य; (विपा १, १)। °पवत्त वि [ प्रवृत्त] १ पूर्व की तरह ही प्रवृत्त, अपरिवर्तित ; ( गाया १, १)। २ न. आत्मा का परिणाम-विशेष ; (स ४०)। **ैपचित्तिकरण** न [°प्रवृत्तिकरण ] ब्रात्मा का परिणाम-विशेप; (कस्स ५.)। ्वायर वि [ °वादर ] नस्सार, सार-रहित ; ( णाया , १, १)। भूय व [ भूत ] तात्त्विक, वास्तविक; (ठा १,१)। °रोइणिय, °रोयणिय न [ °रात्निक] यथाज्येष्ट, वडे के कम से ; ( गाया .. १, १ ; , आचा )। °रिय न [ऋजु.] सरलता कं त्रनुसार ; ( त्राचा )। °रिह न [°हीं] यथोचित; (ठा २, ..१)। २ वि डिचत, योग्य ; (धर्म १)। °रीय न [°रीत ] १ रीति के अनुसार ; २ स्वभाव के साफिक ; (भग ४, २)। °लंद पुं [°लन्द] काल का एक परिमाण, पानी से भी जा हुआ हाथ जितन समय में सुख जाय उतना समय ;( कप्प )। °वगास न [ °वकाश] अवकाश के अनुसार ; (स्य २, ३)। °वच्च वि [ °पत्य ] पुत्र-स्थानीय ; ( भग ३, ७ ) । . °संथड वि [ °संस्तृत ] शयन के योग्य ; ( आचा )। °संविभाग पुं [ °संविभाग ] साधु को दान देना ; ( उवा )। °सच्च न [ °सत्य ] वास्तविकता, सचाई; ( याचा ):। °सति न [ °शिवित ] शिक्त के यनुसार ; (पस् ४)। °स्त न [ °स्त्र ] श्रागम के श्रतुसार ; ( सम ७७ )। °सुह न [ °सुख ] इच्छानुसार ; ( ग़ाया १, १; भग)। °सुहुम वि [ °स्ट्रम ] सारभृत; (भग३,१)। देखो अह<sup>°</sup>।

अहासंखड वि [ दे ] निब्कम्प, निश्रल : ( निचू २ )।~ अहासल वि [ अहास्य ] हास्य-रहित ; ( मुपा ६१०)। अहाह त्र [ अहाह ] देखो अहह ; ( हे २, २१७ )। अहि देखो अभि ; (गटड ; पात्र ; पंचव ४ )। अहि य [अधि] इन यथीं का सुचक य्रव्यय;—१ याधिक्य, विशेवता : जैसे-- 'ग्रहिगंव, :ग्रहिमास' । २ ग्रविकार, सता ; जैसे—'त्रहिगय '। ३ ऐश्वर्य ; जैसे—'त्रहिद्वाणं'। ४ ऊंचा, ऊपर ; जैसे-- 'ग्रहिहा'। अहि पुं [ अहि ] १ सर्प, साँप ; ( पग्रण १ ; प्रास् १६ ; ३६; १०१)। २ शेव नाग; (पिंग)। °च्छत्ता स्री [ °च्छत्रा ] नगरी-विशेष ; ( गाया १, १६ ; ती ७)। भड पुन [ भटतक ] साँप का मुदी ; ( णाया १, ६.)। °वइ पुं . [ °पति ] शेप नाग ; ( अच्चु ६०)। 'विंछिअ पुं [ 'वृश्चिक ] सर्प क मृत्र से उत्पन्न होने वाली वृश्चिक जाति ; ( कुमा )। अहिअल न [दे] काथ, गुस्सा; (दे १, ३६; पड्)। अहिआअ न [अभिजात] कुलीनता ; खानदानी ; (गा ३८)। अहिआइ स्री [ अभिजाति ] क्रसीनता ; ( पड् )। अहिआर पुं 🕻 दे 🛘 लोक-यात्रा, जीवन-निर्वाह; (दे १,२६)। 🗸 अहिउत्त वि [ दे ] व्याप्त, खचित ; ( गउड )। . ' अहिउत्त वि [ अभियुक्त ] १ विद्वान्, पिष्डत । २ उद्यत, उद्योगी ; (पात्र )। ३ शत् से विरा हुआ ; (वर्णी १२३ टि )। अहिऊर सक [ अभि+पूरय् ] पूर्ण करना, व्याप्त करना । कर्म--- ग्रहिकरिज्जंति ; गडड )। अहि ऊल सक [ द्हु ] जलाना, दहन करना । श्रहिकलइ ; (हें ४, २०८; पड़्; कुमा)।. अहिओय पुं [ अभियोग ] १ संबन्ध ; ( गउड )। २ दोपारोपण ; (न्स २२६ )। देखो अभिओअ ; ( भवि )। अहिंद् पुं [अहीन्द्र] १ सपों का राजा, शेप नाग ; . ( अच्चु १ ) । २ थ्रेष्ठ सर्ग ; ( कुमा ) । 'बुर न [ 'पुर] वासुकि-नगर। '**द्युरणाह** पुं ['पुरनाथ] बिन्णु, अच्युत ; ( अच्चु २६ )। अहिंसग वि [ अहिंसक ] हिंसा नहीं करने वाला ; . ( ग्रांघ ৬४७ ).। अहिंसण न [ अहिंसन ] ग्रहिंसा ; ( धर्म १ )। अहिंसय देखों अहिंसग ; (पण्ह २, १)

अहिंसा स्त्री [अहिंसा] दूसरे को किसी प्रकार से दुःख नहीं देना; (निचूर; धर्म ३; सुत्र १, ११)। ं अहिंसिय वि [ अहिंसित ] ग्र-मारित, ग्र-पोड़ित , ( सूत्र 9, 9, 8) 1 अहिकंख देखो अभिकंख। वक्-अहिकंखंत; (पंचव ४)। अहिकांखिर वि [अभिकांश्निन् ] ग्रभिलाषी, इच्छुक ; (सण)। अहिकय वि [ अधिकृत ] जिसका ग्रिधकार चलता हो वह, प्रस्तुत; (विसे १६८)। अहिकरण देखो अहिगरण ; ( निचू ४ ) । अहिकरणी देखो अहिगरणो ; ( ठा ८ )। अहिकारि देखो अहिगारि: (रंभा)। अहिकिच्च ब्र अधिकृत्य ] ब्रधिकार कर ; उद्देश कर ; (आचू १)। अहिक्खण न [दे] उपालंभ, उतहना ; (दे १, ३४)। अहिक्खित्त वि [ अधिक्षिप्त ] १ तिरस्कृत ; २ निन्दित ; ३ स्थापित ; ४ परित्यक्त ; ५ चित्र ; ( नाट )। अहिक्खिच सक [ अधि+क्षिप् ] १ तिरस्कार करना। २ फेंकना। २ निन्दना। ४ स्थापित करना। ५ छोड़ देना। अहिक्खिवइ; ( उव )। अहिक्खिवाहि; ( स ३२६)। वक्र-अहिक्खिवंत ; (पडम ६४,४४)। अहिक्खेव पुं [अधिक्षेप ] १ तिरस्कार : १ स्थापन; ३ प्रेरणा ; (नाट)। अहिष्विव देखो अहिक्खिता। वक्र-अहिष्विवंतः ( स ४७)। अहिग देखो अहिय≂ग्रधिक ; ( विसे १९४३ टी )ा अहिखीर सक [दे] । पकड़ना। २ ग्रावात करना। अहिखीरइ; (भवि)। अहिगंध वि [अधिगन्ध ] अधिक गन्ध वाला ; (गउड)। अहिगम सक [ अधि+गम् ] १ जानना । २ निर्णय करना । ३ प्राप्त करना । कु—अहिगस्म ; (सम्म १६७)। अहिगम सक [अभि + गम् ] १ सामने जाना। २ ब्रादर करना। कु--अहिगम्म ; (सण)। अहिगम पुं [अधिगम] १ ज्ञान ; (विसे ६०८)। "जीवाईग्रमहिगमो मिच्छत्तस्स खत्र्योवसमभावे" ( धर्म २ )। २ उपलम्भ , प्राप्ति ; (दे ७, १४)। ३ गुरु आदि का

उपदेश; ( विसे २६७४)। ४ सेवा, भितत; ( सम ४१ )। ५ न. गुर्वादि के उपदेश से होने वाली सद्धर्म-प्राप्ति —सम्यक्त्व; (सुपा ६४८)। °रुः स्त्री [°रुचि ] १ सम्यक्त्व का एक भेद । २ सम्यक्त्व वाला ; ( पव १४४ )। अहिगम देखो अभिगम ; ( श्रीप ; से ८,३३; गउड ) 📝 अहिगमण न [अधिगमन] १ ज्ञान; २ निर्णय; ३ प्राप्तिं, उपंलम्भ ; (विसे )। अहिगमय वि [ अधिगमक ] जनाने वाला, वतलाने वाला ; (विसे ५०३)। अहिगमिय वि [अधिगत] १ ज्ञात; २ निश्चित; ( सुर १, १८१ )। अहिगमम देखो अहिगम=अधि+गम्। अहिंगम्म देखो अहिंगम=श्रिभिगम् । अहिगय वि [ अधिकृत ] १ प्रस्तुत, ( रयण ३६ )। २ न प्रस्ताव, प्रसंग ; ( राज )। अहिगय वि [अधिगत ] १ उपलब्ध, प्राप्त ; (उत १०)। २ ज्ञात ; (दे ६, १४८)। ३ पुं, गीतार्थ मुनि, शास्त्राभिज्ञ साधु ; ( वव १ )। अहिगर पुं [ दे ] अजगर ; ( जीव १ )। अहिगरण पुंत [ अधिकरण ] १ युद्ध, लड़ाई ; ( उप प्र २६८)। २ असंयम, पाप-कर्म से अनिवृत्ति ; ( उप ⊏७२ )। ३ ब्रात्म-भिन्न वाह्य वस्तु ; (ठा २, १ )। ४ पाप-जनक किया ; ( गाया १, १ ) । १ श्राधार ; (विसे ८४)। ६ भेंट, उपहार; (वृह १)। ७ कलह, विवाद ; ( वृह १ )। 🖵 हिंसा का उपकरण ; " मोहंधेण . य रइयं हलउक्खलमुसलपमुहमहिगरणं " (विवे ६१)। °कड़, °कर वि [°कर] क्लह-कारक ;: (स्य १, २, २; आचा)। °किरिया स्ती [ 'किया] पाप-जनक कृति, दुर्गति में ले जाने वाली किया ; (पण्ह १, २)। °सिद्धंत पुं [°सिद्धान्त] त्रानु-षंगिक सिद्धि करने वाला सिद्धान्त ; ( सुत्र १, १२ )। अहिगरणो स्त्रो [ अधिकरणी ] लोहार का एक उपकरण ; (भग १६, १)। °खोडि स्री ि खोटि ] जिस पर अधिकरणी रखी जाती है वह काष्ठ ; ( भग १६, १ )। अहिगरणिया ) स्त्री [आधिकरणिकी ] देखो अहिगर-अहिगरणीया ∫ ण-किरिया ; (सम १० ; ठा २, ९ ; नव १७)। अहिंगरी स्त्री [ दे ] ग्रजगरिन, स्त्री ग्रजगर ; ( जीव २ ) ।

अहिगार पुं [अधिकार ] १ वैभव, संपति ; " नियम्रहि-गारणुह्वं जम्मणमहिमं विहिस्सामो " ( सुपा ४१ )। २ हक्क, सता ; ( सुपा ३४० )। ३ प्रस्ताव, प्रसंग ; ( विसे ४८७)। ४ प्रन्थ-विभाग ; (वसु)। १ योग्यता, पालता ; ( प्रास् १३४ )। अहिगारि ) वि [ अधिकारिन् ] १ त्रमलदार, राज-अहिगारिय ∫ नियुक्त सत्ताधीश ; "ता तप्पुराहिगारी समा-गद्यो तत्य तिम्म खणे " ( सुपा ३४० ; श्रा २७ )। २ पाल, योग्य ; ( प्रास् १३४ ; सगा )। अहिंगिच्च य्र अधिकृत्य ] य्रधिकार करके; ( उत्तर ३६; EE ) 1 अहिचाय पुं [ अभिघात ] त्रास्कालन, त्रापात ; (गउड)। अहिजाय वि [ अभिजात ] कुर्लीन ; ( भग ६, ३३ )। अहिजाइ स्त्री [ अभिजाति ] कुलीनता ; ( प्राप्र )। अहिजाण सक [अभि + ज्ञा ] पीछानना। भवि--- श्रहिजा-थिस्सदि (शौ); (पि ५३४)। ু সিहिजुंज:देखो अभिजुंज। संक्र—अहिजुंजिय; (भग)। अहिजुत्त देखा अभिजुत्तः ( प्रवो 🗝 )। अहिज्ज सक [ अग्नि+इ ] पढ़ना, श्रभ्यास करना । श्रहि-जइ ; ( ग्रंत २ )। वक्त--अहिज्जंत, अहिजामाण ; (उप १६६ टी; उवा)। संक्र—अहिन्जित्ता, अहित्ता ; ( उत्त १ ; सूत्र १, १२ ) हेक्ट-अहिन्जिउं ; ( दस 8)1 अहिज्ज वि [ अधिज्य ] धनुप की डोरी पर चढ़ाया हुआ (बार्ग); (दं ७, ६२)। अहिजा ) वि [ अभिज्ञ ] जानकार, निपुण ; ( पि २६६ ; अंहिज्जग∫प्रारू ; दस ४ )। अहिज्ञण न [ अध्ययन ] परन, य्रभ्यास; ( विसे ७ टी ) । अहिज्ञाविय वि [अध्यापित ] पाठित, पढ़ाया हुआ ; (उपपृ३३)। 🕈 अहिज्जिय वि [ अग्रीत ] पिठत, ग्रम्यस्त ; ( सुर ८, १२१; डप ५३० टी )। अहिजिमस्य वि [ अमिथ्यित ] लोभ-रहित, अ-लुन्ध ; (भग ६, ३)। अहिंदुग वि [ अधिष्ठक ] श्रधिज्यता, विधायक, कारक ;

अहिट्टा सक [अधि+स्था ] १ ऊपर चलना । २ ब्राश्रय लेना । ३ रहना, निवास करना। ४ शासन करना । १ करना । ६ हराना । ७ ग्राकमण करना । 🗀 ऊपर चढ़ बैठना। ६ वश करना। ग्रहिट्टेड : (निचू ४)। "ता अहिट्टेहि इमं रज्जं" (स २०४)। अहिट्टेजा; (पि २४२; ४६६)। वक्र-अहिट्टंत ; (निवू ४)। कवक्र—अहिट्टिज्ञमाण; ( रा ४, १ )। संक्र—अहिट्टे-इत्ता; (:निचू १२)। हेक्-अहिद्वित्तए; (वृह ३)। अहिट्ठाण न [ अञ्चिष्टान ] १ वैटना ; ( निवृ ४ )। २ आश्रयण ; (स्त्र १, २,३)। ३ मालिक वनना ; ( ब्राचा )। ४ स्थान, ब्राक्षय ; (स ४६६ )। अहिट्टाचण न [ अधिष्टापन ] ऊपर एतना ; ( निचू १ )। अहिट्टिय वि [अधिष्टित ] १ अञ्चासित ; ( णाया १, १४)। २ आधीन किया हुआ ; (गाया १, १४)। ३ ब्राक्तान्त, ब्राविप्ट ; ( ठा ४, २ )। अहिड्रुय वि [दे अभिद्रृत ] पीडित, " श्रहिड्रुयं पीडिश्रं परदंच " (पाद्य)। अहिणंद् देखो अभिणंद् । वक्ट-अहिणंद्माण ; ( पटम ११, १२० ) क्वक् अहिणंदिज्ञमाण, अहि-णंदीअमाण ; ( नाट ; पि १६३ )। अहिणंद्ण देखो अभिणंद्ण ; ( पडम २०, ३० ; भवि )। अहिणंदिय देखो अभिणंदिय ; ( पउम ८, १२३ ; स 98)1 अहिणय देखो अभिणय ; ( कृष्यू ; सण )। अहिणव पुं [अभिनव] १ ऐतुवन्य काव्य का कर्ता राजा प्रवरसेन; (से १, ६)। २ नृत्न, नया; (याया १, १; सुपा ३३०)। अहिणवेमाण देखो अहिणी। अहिणवेमाण देखो अहिणु । अहिणाण देखो अहिण्णाण ; ( भवि )। अहिणियोह पुं [ अभिनियोध ] ज्ञान-विरोप, मतिज्ञान ; (पगण २६)। अहिणियस सक [ अभिनि+चस् ] वसना, रहना । वक्र-अहिणिवसमाणः ( मुद्रा २३१ )। अहिणिविद्व वि [ अभिनिविष्ट ] ब्राब्रह-ब्रस्त ; (स २७३)। अहिणिवेस पुं [ अभिनिवेश ] ब्राबह, हठ ; ( स ६२३ ; ग्रभि ६१)।

" नासंदीपलिद्यंकेसु, न निसिच्चा न पीटए।

निग्गंथापडिलेहाए, बुद्धवृत्तमिहरुगा '' (दस ६, ४४)।

```
अहिणिवंसि वि [ अभिनिवेशिन् ] ग्रायही; ( पि ४०५ )।
                            वक्-अहिणवेमाण ;
अहिणी
          देखो
                 अभिणी ।
  ( सुर ३, १४० )।
अहिणील वि [ अभिनील ] हरा, हरा रंग वाला; (गउड)।
अहिणु सक [ अभि+नु ] स्तुति करना, प्रशंसना । वक्र---
  अहिणवेमाण ; ( सुर ३, ७७ )।
अहिण्ण वि [अभिन्न ] भेद-रहित, अ-पृथम्भूत ; ( गा
  २६५; ३८० )।
                [अभिज्ञान]
                               चिन्ह,
अहिण्णाण न
                                       निशानी ;
  ( अभि १३)।
अहिण्णु वि [.अभिज्ञ ] निपुण, ज्ञाता ; (हे १,
  १६)।
अहितत्त वि [ अभितप्त ] तापित, संतापित ; ( उत्त २ )।
अहित्ता देखो अहिज्ज = अधि+इ।
अहिदायग वि [अभिदायक] देने वाला, दाता ;
  (सुपा ५४)।
अहिदेवया स्त्री [अधिदेवता] त्रिधिष्ठाता देव ; (सुपा
  ६०; कप्पू)।
अहिद्व सक [अभि+द्रु] हैरान करना। श्रहिद्वंति ;
  (स ३६३)। भवि—ग्रहिद्विस्सइ; (स ३६६)।
अहिद्दुय वि [ अभिद्रृत ] हैरान किया हुआ ;
  (स ५१४)।
 अहिधाव सक [अभि+धाव्] दौड़ना, सामने दौड कर
  जाना। वकु-अहिधावंत; (से १३, २६)।
 अहिनाण } देखो अहिण्णाण; ( श्रा १६ ; सुपा २४०)।
अहिनाण
 अहिनिवेस देखो अहिणिवेस ; ( स १२४ )।
 अहिपच्चुअ सक [ ग्रह् ] ग्रहण करना । श्रहिपच्चुत्राइ ;
 ( हे ४, २०६ ; षड्)। अहिपच्चुअंति ; ( कुमा )।
 अहिपच्चुअ सक [ आ+गम् ] त्राना ।
                                    ग्रहिपच्चुग्रइ ;
  (हे ४, १६३)।
 अहिपच्चुइअ वि [ आगत ] त्रायात ; ( दुमा )।
्अहिपच्चुइअ न [ दे ] ग्रनुगमन, ग्रनुसरण; ( दे १, ४६)।
 अहिप्पाय देखो अभिप्पाय ; ( महा ; कप्पू ) न
अहिप्पेय देखो अभिप्पेय ; ( उप १०३१ टी; स ३४ )।
अहिभव देखो अभिभव ; ( गउड )।
अहिमंज पुं [ अभिमन्यु ] अर्जन के एक पुत्र का नाम ;
  (कुमा)।
```

```
अहिमंतण वि [अभिमन्त्रण] मन्त्रित करना, मन्त्र से
 संस्कारना ; ( भवि )ा
अहिमंतिअ वि [अभिमन्त्रित ] मन्त से संस्कृत ;
 ( महा )।
अहिमज्जु
           देखो अहिमंजु (कुमा ; षड् )।
अहिमण्णु
अहिमन्त्र
अहिमय वि [ अभिमत ] संमत, इष्ट ; ( स २०० )।
अहिमयर पुं [ अहिमकर ] सूर्य, रवि ; ( पात्र )।
अहिमर पुं [ अभिमर ] धनादि के लोभ से दूसरे को मारने
 का साहस करने वाला ; ( सुर १, ६८ )। २ गजादि-
 घातक ; (विसे १७६४)।
अहिमाण पुं [ अभिमान ] गर्व, ब्रहंकार ; ( प्रास् १७ ;
 सग्र )।
अहिमाणि वि [ अभिमानिन् ] ग्रभिमानी, गर्विष्ठ ; ( स
 ४३१)।
अहिमास ) पुं िअधिमास, °क ] ब्रधिक मास ;
अहिमासग ) ( त्राव १ : निचू २०)।
अहिमृह वि [अभिमुख] संमुख, सामने रहा हुआ ;
  ( से १, ४४ ; पउम ८, १६७ ; गउड )।
अहिमुहिहूअ । वि [ अभिमुखीभूत ] सामने त्राया हुमा ;
अहिमुहीहूअ ∫ (पउम १२, १०४ ; ४४, ६ )। 🐺
अहिय: वि [ अधिक ] १ ज्यादः, विशेष ; ( श्रौप ; जी
  २७ ; स्वप्न ४०)। २ क्रिवि. वहुत, अत्यन्त; ( महा )।
अहिय वि [ अहित ] ब्रहितकर, राल् , दुरमन ; ( महा ;
  सुपा ६६ )।
श्रहिय वि [अधीत ] पठित, ग्रभ्यस्त ; "ग्रहियसुत्रो पड़ि-
  विज्ञिय एगल्लविहारपंडिमं सी" ( सुर ४, १५४ )।
अहिया स्त्री [अधिका ] भगवान् श्रीनमिनाथ की प्रथम
  शिष्या ; (सम १५३)।
अहियाय देखो अहिजाय ; ( पात्र )।
अहियाई देखो अहिजाई ; ( षड् )।
अहियार पुं [अभिचार ] रात्रु के वध के लिए किया
  जाता मन्त्रादि-प्रयोग ; ( गडड )।
अहियार देखो अहिगार ; (स ४४३ ; पात्र, मुद्रा २६६;
  सिंह ७ टी; भिवः; दे ७, ३२ )।
अहियारि देखो अहिगारि ; ( दे ६, १०८ )।
```

अहियास सक [ अधि+आस्, अधि+सहू ] सहन करना, अहिरोहि वि [ अधिरोहिन् ] ऊपर चढ़ने वाला ; ( ग्रिमि कष्टों को शान्ति से भेलना । अहियासइ, अहियासए, अहि-यासेइ ; ( उव; महा )। कर्म-ग्रहियासिज्जंति; ( भग )। वक् अहियासेमाण ; ( ग्राचा )। संकृ--अहि-यासित्ता, अहियासेतु; (स्त्र १, ३, ४; ब्राचा) हेक्-अहियासित्तए ; ( ग्राचा ) । क्-अहिया-अहिलंघ सियव्य ; ( उप ४४३ )। अहियास वि [ अध्यास, अधिसंह ] सिहण्णुः ( वृह १ )। अहियासण न [ अध्यासन, अधिसहन ] सहन करना ; ( उप ४३६ ; स १६२ )। अहियासण न [अधिकाशन] अधिक मोजन, अजीर्ण ; (हा ६)। अहियासिय वि [ अध्यासित, अधिपोढ ] सहन किया हुआ ; ( आचा )। अहिर पुं [ अभीर ] ब्रहीर, गोवाला ; ( गा ८११ )। अहिरम श्रक अभि + रम् ] कीड़ा करना, संभोग करना। २४८)। अहिरमदि (शौ); (नाट)। हेक्ट-अभिरमिदु (शौ); (नाट)। 🅍 अहिरम्म वि 🛭 अभिरम्य 🕽 सुन्दर, मनोहर ; 🤇 भवि 🕽 । अहिराम वि [ अभिराम ] मुन्दर, मनोरम ; ( पात्र )। अहिरामिण वि [अभिरामिन् ] ब्रानन्द देने वाला ; ( सण ) 1 अहिराय पुं [अधिराज ] १ राजा; (वृह ३)। स्वामी, पति ; (सण )। अहिराय न [ अधिराज्य ] राज्य, प्रभुत्व : ( सिंह ७ )। अहिरीअ वि [ अहीक ] निर्लज, वेशरम ; ( हे २, 908)1 १७)। अहिरीअ वि [ दे ] निस्तेज, फीका ; ( दे १, २७ )। अहिरीमाण वि [ दे अहारिन् , अहीमनस् ] १ अम-नोहर, मनको प्रतिकृत ; २ अलजाकारक ; " एगयरे अन्नयरे श्रभित्राय तितिक्खमाणे परिव्वए, जे य हिरी, जे य श्रहिरी-माणा " ( श्राचा १, ६, २ )। 8)1 अहिरूच वि [ अभिरूप ] १ सुन्दर, मनोहर; (ग्रमि २११)। २ ब्रानुहप, योग्य ; ( विक ३८ )। अहिरेम सक [पृ] पृरा करना, पूंति करना। श्रंहिरेमइ ; (青水, 96年)1 . अहिरोइअ वि [ दे ] पूर्ण ; ( पर् ) ४ अहिरोहण न [अधिरोहण] ऊपर चढ़ना, आरोहण ; (मा४०)।

900) |. 1 अहिरोहिणो स्त्री [अधिरोहिणो ] निःश्रेणी, सीढ़ी ; (दे ८, २६)। अहिल वि [ अखिल ] सकल, सव ; ( गउड ; रंभा )। ) सक [ काङ्क्ष ] चाहना, अभिलाप करना । अहिलंखइ, अहिलंघइ ; ( हे ४, १६२ )। अहिलक्ख ) ' ग्रहिलक्खंति मुत्रंति ग्र रइवावारं विलासिणी-हिअआइं " (से १०, १७)। अहिलक्ख वि [ अभिलक्ष्य ] ग्रनुमान से जानने योग्य ; (गउड)। अहिलव सक [अभि+लप्] संभाषण करना, कहना। क्वक् -- अहिलप्पमाण ; (स ८४)। अहिलस सक [ अभि + लप् ] ग्रमिलाप करना, चाहना । ग्रहिलस**इ** ; ( महा )। वश--अहिलसंत ; ( नाट )। अहिलसिय वि अभिलपित विश्वितः ( सुर ४, अहिलिसर वि [अभिलापिन्] ग्रिभिलापी; इच्छुक; (दे ६, ४८)। अहिलाण न [अभिलान] मुख का वन्धन विरोव ; ( गाया 9, 90 ) 1 थहिलाव पुं [ अभिलाप ] रान्द, त्रवाज ; ( ठा २, ३ )। अहिलास ९ं [ अभिलाप ] इच्छा, वाव्छा, चाह ; (गउड)। अहिलासि वि [ अभिलापिन् ] चाहने वाला ; ( नाट )। अहिलिअ न [ दे ] १ पराभव ; २ कोध, गुस्सा ; ( दे १, अहिलिह सक [ अभि+लिख् ] १ चिन्ता करनाः। लिखना। त्रहिलिहंति ; ( मुद्रा १०८ )। संकृ. अहि-लिहिअ; (वेणी २४)। अहिलोयण न [अभिलोकन ] ऊंचा स्थान ; ( पगह २. अहिलोल वि [ अभिलोल ] चपल, चञ्चल ; ( गउड )। अहिलोहिआ सी [अभिलोभिका ] लोलुपता, तृज्या : ( मेर्र्स, ४७ )। अहिल वि [ दे ] धनवान्, धनी ; ( दे १, १० )। अहिल्या स्त्री [ अहिल्या ] एक सती स्त्री ; (परह 9,8)1

```
अहिव वि [अधिप ] १ ऊपरी, मुखिया ; ( उप ७२८
  टी )। २ मालिक, स्वामी ; (गउड)। ३ राजा, भूप ;
   '' दुद्राहिवा दंडपरा हवंति '' (गाय ८)।
 अहिवइ वि [अधिपति ] ऊपर देखो ; ( गाया १, ८ ;
  गउड ; सुर ६, ६२ )।
 अहिवंज देखो अहिमंजु ; (षड् )।
 अहिवंदिय वि [ अभिवन्दित ] नमस्कृत ; ( स ६४१ )।
 अहिवज् देखा अहिमंजु ; ( षड् )।
 अहिवड सक [ अधि + पत् ] त्राना । क्क-अहिवडंत ;
   (राज)।
 अहिवड्ढ देखो अभिवड्ढ। ब्रह्विड्डामो ; (कप्प)।
 अहिचडि्डय वि [ अभिवर्धित ] बढ़ाया हुन्रा ; ( स
   २४७)।
\simर्अहिवण्ण वि [ दे\, ] पीला और लाल रंग वाला ; \, ( दे १,
   ३३ )।
 अहिवण्णु )
अहिवन्तु ) देखो अहिमंजु ; ( षड् ; कुमा )।
 अहिवस सक [ अधि+वस् ] निवास करना, रहना।
   वकु—अहिचसंतः ( स २०८ )।
 अहिवाइय वि [ अभिवादित ] श्रभिनन्दित ; ( स
   ३१४)।
 अहिवायण देखो अभिवायण ; ( भनि )।
 अहिवाल वि [ अधिपाल ] पालकं, रत्तक ; ( भवि )।
 अहिवास पुं [ अधिवास ] वासना, संस्कार ; ( दे ७,
   50) I
 अहिवासण न [अधिवासन] संस्काराधान; (पंचा
   5)1
 अहिविण्णा स्त्री [दे] कृत-सापत्न्या स्त्री, उपपत्नी ;
   (दे १, २४)।
 अहिसंका स्त्री [ अभिशङ्का ] भ्रम, संदेह ; ( पड़म ४२,
   २१)।
 अहिसंजमण न [ अभिसंयमन ] नियन्त्रण ; ( गउड )।
 अहिसंधि पुंस्त्री [ अभिसंधि ] ग्रभिप्राय, ग्राशय ; ( पण्ह
  ्र, २ ; स ४६३ )।
 अहिसंधि पुं [दे] वारंवार ; (दे १, ३२)
 अहिसर सक [अभि+सः] १ प्रवेश करना। २ अपने
  दयित-प्रिय के पास जाना । प्रयो, कर्म-ग्रिभसारी ग्रदि
   (शौ); (नाट)। हेक्ट—अभिसारिट्ट (शौ); (नाट)।
```

```
अहिसरण न [ अभिसरण ] प्रिय के समीप गमन ; ( स
 ४३३ )।
अहिसरिअ वि [अभिसृत ] १ प्रिय के समीप गत ; २
 प्रविष्ट ; ( आवम )।
अहिसहण न [ अधिसहन ] सहन करना ; ( य ६ )।
अहिसाम वि [अभिशाम ] काला, कृष्ण वर्णे वाला ;
 (गउड)।
अहिसाय वि [ दे ] पूर्ण, पूरा ; ( दे १, २० )।
अहिसारण न [ अभिसारण ] १ ग्रानयन ; ( से १०,
 ६२)। २ पति के लिए संकेत स्थान पर जाना ; (गउड)।
अहिसारिअ वि [अभिसारित] त्रानीतः; (से १,
 ١ ( ٤٩
अहिसारिआ स्त्री [अभिसारिका ] नायक को मिलने के
 लिए संकेत स्थान पर जाने वाली स्त्री ; ( कुमा )।
अहिसिअ न [दे] १ ग्रनिष्ट ग्रह की त्राशंका से खेद
 करना-रोना ; (दे १, ३०)। र वि. अनिष्ट प्रह से
 भय-भीत ; (षड्)।
अहिसिंच देखो अभिसिंच। ब्रहिसिंचइ ; ( महा )।
 .संक्र-अहिसिंचिऊण ; ( स ११६ )।
अहिसिंचण न [अभिषेचन ] अभिषेक; ( सम १२५.)।
अहिसित्त देखो अभिसित्त ; (महा ; सुर ८,
 198)1
अहिसेअ देखो अभिसेअ : ( सुपा ३७ ; नाट )। 🕟
अहिसोढ़ वि [अधिसोढ ] सहन किया हुआ ; ( उप
  १४७ ही )।
अहिस्संग पुं [ अभिष्वङ्ग ] ब्रासक्ति ; ( नाट )।
अहिह्य वि [अभिहत ] १ त्रावात-प्राप्त ; (से ४,
 ७७)। २ मारित, व्यापादित ; (से १४, १२)।
अहिहर सक [अभि+ह ] १ लेना । २ ऊउना । ३ अक
 शोभना, विराजना । ४ प्रतिभास होना, लगना ।
 " वीयाभरणा अक्यणणमंडणा अहिहरंति रमणोस्रो ।
   सुगणात्रो व कुसुमफलं तरिम्म सहयारवल्लीयो ॥
    इह हि हिलद्दाहयद्विडसामलीगंडमंडलानीलं।
    फलमसत्रलपरिणामावलं वि ऋहिहरइ चूयाणं ' ( गड़र्ड )।
अहिहर न [ दै ] १ देव-कुल, पुराना देव-मन्द्रः र वल्मोक;
 (दे १, ५७)।
अहिह्य सक [अभि+भू ] पराभव करना, जितना। ब्रहि-
 हवंति ; (स १६८८)। कर्म — त्रहिहवीयंति ; (स ६६८)।
```

अहिहाण न [दे अभिधान] वर्णना, प्रशंसा ; (दे १, २१)। अहिहाण देखो अभिहाण ; (स १६४ ; गउड ; पुर ३, २४; पात्र )। अहिह्य। कवक्-अहिह्अमे।ण ; ्र अहिहू देखो ( यभ ३७ )। अहिद्दूअ वि ृ[अभिभूत ] पराभूत, परास्त ; (दे १, 945)1 अही सक [ अधि+इ ] पढ़ना। कर्म-अहीयइ ; ( विसे 3988)1 अही स्त्री [ अही ] नागिन, स्त्री-साँप ; ( जीव २ )। अहीकरण न अधिकरण कलह, भगड़ा; (निचू 90)1 अहीगार देखो अहिगार ; "सेसेषु ब्रहीगारो, उवगरण-सरीरमुक्खेसु" ( ब्राचानि २५४ )। अहीण वि [अधीन ] ग्रायत, ग्राघीन ; (पण्ह २, ४)। अहीण वि [अ-हीन] अन्युन, पूर्ण; (विपा १, १; , उवा )। अहीय वि [अधीत ] पटित, अभ्यस्त "वेया अहीया ए भवंति तार्गं" ( उत्त १६, १२ ; र्णाया १, १४ ; सं 🖙 )। अहोरग वि [अहीरक ] तन्तु-रहित (फलादि); (जी १२)। अहीर वि [ अभीर ] निडर, निर्मीक ; ( भवि )। अहीसर पुं [ अधीश्वर ] परमेश्वर ; ( प्रामा )। अहुआसेय वि [ अहुतारोय ] ग्राग्न के त्रयोग्य; ( गउड )। अहुणा त्र [ अधुना ] त्रभी, इस समय, त्राजकल ; ( ठा ३, ३; नाट )। अहुलण वि [ अमार्जक ] ग्र-नाशक ; ( कुमा )। अहुट्ल वि [ अफुट्ल ] ग्र-विकसित ; ( कुमा )। अहुवंत वक [ अभवत् ] नहीं हं।ता हुआ ; ( कुमा )। अहूण देखो अहीण = ग्रहीन ; ( कुमा )। अहूच वि [अभूत] जो न हुत्रा हो। 'पुठ्व वि [ 'पूर्व] जो पहले कभी न हुआ हो ; ( कुमा )। अहे ग्र [अध्रस्] नीचे; (ग्राचा)। °कम्मन [ °कर्मन् ] त्राधाकर्म, भित्ता का एक दोष ; ( पिंड )। °काय पुं िकाय ] शरीर का नीचला हिस्सा ; ( सूत्र

१, ४, १)। 'चर वि [ 'चर ] विल आदि में रहने वाले

सर्प वगैरः जन्तु ; ( त्राचा )। ें 'तारग पुं [ 'तारक ]

पिशाच-विरोष ; (पगण १)। °दिसा स्त्री [°दिक्] नीचे की दिशा; ( श्राचा )। °लोग पुं [ °लोक ] पाताल-लोक ; (ठा २, २)। °वाय पुं [°वात] नीचे वहने वाला वायु ; (पणण १)। २ अपान-वायु, पर्दन ; ( त्रावम )। °वियड वि [ °विकट ] भित्यादि-रहित स्थान, खुल्ला स्थान : ''तंसि भगवं श्रंपडिन्ने श्रहे-वियंडे ग्राहियासए दविए " ( ग्राचा )। "सत्तमा स्त्री [ °सप्तमो ] सातवीँ या श्रन्तिम नरक-भूमि ; ( सम ४१ ; णाया १, १६; १६ )। देखो अहो = त्रधस् । अहै देखो अह = ग्रथ ; ( भग १, ६ )। अहेउ पुं अहेतु ] १ सत्य हेतु का विरोधी, हेत्वाभास ; (ठा ४, १)। २ वि कारण-रहित, नित्य; (सूत्र १, १, १ )। °वाय पुं [ °वाद ] श्रागम-वाद, जिसमें तर्क हेतु को छोड़ कर केवल शास्त्र ही प्रमाण माना जाता हा ऐसा बाद ; (सम्म १४०)। अहेउय वि [अहेतुक] हेतु-वर्जित, निष्कारण ; (पडम 1 (8,83 अहेसणिज्ज वि यथैपणोय | संस्कार-रहित, कोरा ; "ग्रहेसिणज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा" ( ग्राचा )। अहेसर वुं [ अहरीश्वर ] सूर्य, सूरज ; ( महा )। अहो देखो अह = अवस् ; (सम ३६ ; ठा २, २ ; ३, १; भग; गाया १, १; पडम १०२, ८१; स्राव ३)। °करण न [°करण] कलह, भगड़ा; (निचू १०)। °गइ स्त्री [ °गति ] १ नरक या तिर्यञ्च योनि । २ अवनित ; ( पडम ८०, ४६ )। °गामि वि [ °गामिन् ] दुर्गति में जाने वाला ; (सम १५३; श्रा ३३)। °तरण न ितरण कलह, मनड़ा; (निचू १०)। अमुह वि [ °मुख ] अधोमुख, अवनत-मुख, लिजत ; ( सुर २, १४८; ३, १३४; सुपा २४२)। °लोइय वि िलोकिक ] पाताल लं क सं संबन्ध रखने वाला ; ( सम १४२)। °हि वि [°अविधि] १ नीचला दरजा का अविद्यान वाला ; (राय)। र पुंखी नीचला दरजा का अवधिज्ञान, अवधिज्ञान का एक भेद; ( ठा २, २ )। अहो अ [ अहिन ] दिवस में, "श्रहा य राश्रा य सिवाभि-लासियो" ( पउम ३१, १२८; पव्ह २, १ )। अहो य अहो ] इन य्रथीं का सूचक यन्यय ;-- १ विस्मय, ब्रारचर्य ; २ खेदं, शोक ; ३ ब्रामन्त्रण, संबोधन ; ४ वितर्क ; ५ प्रशंसा ; ६ अस्या, द्वेप ; (हे २, २१७ ;

श्राचा; गडड )। °दाण न [°दान ] श्राश्चर्य-कारक दान; (उत्त २; कप्प)। °पुरिसिगा, °पुरिसिया स्त्री [°पुरुपिका] गर्व, श्रीमान; (स १२३;; २८८)। °चिहार पुं [°चिहार] संयम का श्राश्चर्य-जनक श्रनुष्ठान; (श्राचा)।

अहो° पुंत [अहन्] दिन दिवस ; (पिंग) । °णिस निस, निस्ति न [°निशा] रात और दिन, दिन-रात, " णिरए णेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं " (सूत्र १, ४, १ ; श्रा ४०) " अंतो अहोनिसिस्स उ" (विसे ८०३)। °रत्त पुं [ °रात्र ] १ दिन और रात्रि परिमित काल, त्राठ प्रहर ; (ठा २,४) ; " तिषिण त्रहोरत्ता पुण न खामिया कयंतेण " (पडम ४३,३१)। २ चार-प्रहर का समय ; (जो २)। "राइया स्त्री [ "रात्रिकी ] ध्यान-प्रधान त्रमुष्ठान-विशेष ; (पंचा १८; त्राव ४ ; सम २१)। "राइंदिय न ["रात्रिन्दिच] दिन-रात ; (भग ; औप)। अहोरण न [दे] उत्तरीय वस्त्र, चहर ; (दे १,२४ ; गा ७७१)।

इत्र सिरिपाइअसदमहण्णवे अयाराइसहसंकलणो णाम पढ़मो तरंगो समतो।



## श्रा

आ पुं आ ] १ प्राकृत वर्णमाला का द्वितीय स्वर-वर्ण ; (प्रामा)। इन अर्थों का सूचक अव्यय; - २ अ मर्यादा, सीमा ; जैसे—' ग्रासमुद्द' ' (गउड; विसे ८७४)। ३ ग्रभिविध, व्याप्ति ; जैसे—" त्रामूलसिरं फलिहथंभात्रो " ( कुमा; विसे ८०४)। ४ थोडाई, अल्पता ; जैसे—" आणी-लकक्करहं तुरं बरणं '' ( गउड ); ' आअंव ' (से ६,३१ ; ५ समन्तात्, चारों ब्रोर ; जैसे—''ब्राणुकं-विसे १२३४)। डलमा विवइण्णसरसक्तरीविलं वियंसिम्म' (गउड; विसे ८७१)। ६ अधिकता, विशेषता ; जैमे—' ब्रादीख' ( सुत्र १, ४ )। ण स्मरण, याद ; ( षड् )। 🗢 विस्मय, ब्रार्श्वर्य ; ( ठा १)। ६-१० किया-शब्द के योग में अर्थ-विस्तृति और विपर्यय ; जैसे-- ' त्रारुहइ ' ' त्रागच्छत' ( षड् ; कुमा )। ११ वाक्य की शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है; ( णाया १, २ )। १२ पादपृर्ति में प्रयुक्त किया जाता ब्रव्यय ; ( पड् २, १, ७६ )। आ अ [आस्] इन अर्थों का सूचक अव्यय ; १ खेद ; (गा ६२६)। २ दुःख; ३ गुस्सा, क्रोघ; (कप्पू)। आ सक [या] जाना। "अववो ए आमि छेतं" (गा **二マ9** ) 1 आअ वि [ दे ] १ ब्रत्यंत, बहुत; २ दीर्घ, लम्बा; ३ विषम, आअ वि [ आगत ] त्राया हुत्रा ; "पत्थंति ब्राब्ररोसा " (से १२, ६८; कुमा)। आअअ वि [ आगत ] ब्राया हुब्रा; (से ३, ४; १२, १८; गा ३०१)। आअअ वि [ आयत ] लम्वा, विस्तीर्ण ; ( से ११, ११ ); " मरगयसुईविद्धं व मोत्तियं पित्रइ यात्रयगगीवो । मोरो पाउतत्राले तणग्गलग्गं उत्रत्रविंदुं '' ( गा ३६४ )। आअंछ सक [रूप्] १ खींचना। २ जोतना, चास करना। ३ रेखा करना। आयंछइ; (पड्)। आअंतव्य देखो आगम=या + गम्। आअंतुअ देखो आगंतुय ; (स्वप्र २०; अभि १२१ )। आअंपिअ देखो आकंपिय ; ( से १०, ४१ )। आअंव वि [ आताम्र ] थोडा लाल ; ( से ६, ३१ ; सुर ३, ११० ) । °आअंच पुं [ कादम्च ] हंस, पिन्न-विशेषः ( से ६, ३१ )।

आअवस्य सक [ आ+चश्च ] कहना, बोलना, उपदेश करना। त्रायक्खाहि ; ( भंग )। कर्म—ग्रायक्खीयदि ( शौ ) ; ं( नाट )। भक्न-ं त्रात्रविखद ( शौ ) ; ( नाट )। आअच्छ देखो आगच्छ। श्रायच्छ; ( षड् )। संक्र---आअच्छित्र, आअच्छिक्रण; (नाट; पि १८१; १८४ )। आअडु त्रक दि ] परवश होकर चलना। आत्रहड्/; (दे १, ६६)। आअडु अक व्या+पृ वियापृत होना, काम में लगना। ब्राब्रहुइ : (सण : षड् )। ब्राब्रहुदे : (हे ४, ८१ )। आअड्डिअ वि [ंदे ] परवश-चलित, दूसरे की प्रेरणा से चुलाँ हुआ ; (दे १, ६८)। आअड्डिअ वि [ व्यापृत ] कार्य में लगा हुत्रा ; ( कुमा )। आअण्णण देखो आयत्रण : ( गा ६४६ )। आअत्ति देखो आयइ ; ( पिंग )। आअम देखो आगमः ( अञ्चु ७; श्रिम १८४ ; गा ४७६ ; स्त्रप्र ४८ ; मुद्रा ८३ )। आअमण देखो आगमण ; ( से ३, २० ; मुद्रा १८७ )। आअर सक [आ+दू ] ब्राद्र करना, सत्कार करना। आअरइ ; ( षड् )। आअर न [दे] १ उद्खल, ऊखल ; २ कूर्च; (दे १,७४)। आअल्ल पुं दि । १ रोग, विमारी; (दे १, ७४; पाझ)। २ वि चंचल, चपल ; (दे १, ७४)। देखा आय-ल्लया। आअख्लि े स्त्री [दे] माड़ी, ततात्रों से निवंड प्रदेश 🗡 आअल्ली ) ( दे १, ६१ ) । आअठव त्रक [वेप्] काँपना। त्रात्रव्यहः (पड्)। आआमि देखो आगामि ; ( अभि ८१ )। आआस देखो आयंस ; ( षड् )। आआसतअ (दै) देखो आयासतळ ; ( षड्) । आइ सक [आ+दा] प्रहण करना, लेना। त्राइएजां; सूत्र १, ७, २६)। ब्राइयतिः ( भग )। कर्म-- ब्राइयइः (कस)। संकृ--आइन्तूण; आयइन्ता, आइन्तु ; ( ग्राचा; स्य १, १२ ; पि ५७७ )। प्रयो—ग्राइयावेंति ; (सुग्र २, १)। कृ—आइयव्य ; (कस)। आइ पुं [ आदि ] १ प्रथम, पहला ; ( सुर २, १३२ )। २ वगैरः, प्रमृति ; (जी ३)। ३ समीप, पास। ४ प्रकार, भेदं। ' ५ अवयव, अंश । ६ प्रधान, मुख्य ; "इत्र त्रासंसंति निसीह ! सिंहदताइणो दित्रा तुज्म"

( कुमा ; सुत्र १, १ )। ७ उत्पत्ति ; ( सम्म ६१ )। प्त संसार, दुनयाँ; (सुत्र १, ७)। भार वि [° कर] १ ब्रादि-प्रवर्त्तक; (सम१)। २ पुं भगवान् ऋषभदेव; ( पडम २८, ३६)। °गुण वुं [ °गुण ] सहभावी गुण; ( अव ४)। °णाह पुं [°नाथ] भगवान् ऋषभदेव ; (आवम)। °तित्थयर पुं [ °तीर्थकर ] भगवान ऋषभदेव; ( गांदि )। °देव पुं [ °देव ] भगवान ऋषभदेव ; (सुर २, १३२ )। °म वि िम प्रथम, श्राच, पहला; ( श्राव ধ )। °मूल न [ ेमूल ] मुख्य कारण ; ( त्राचा )। ेमोक्ख पुं िं मोश्न ] संसार से छटकारा, मोज ; २ शीघ्र ही मुक्त हं।ने वाली ब्रात्मा ; " इत्थीब्रो जे ख सेवंति ब्राइमोक्खा हिते जणा ":( सुत्र १, ७)। "राय पुं [ "राज ] भगवान् ऋषभदेव ; ( ठा ६ )। °वराह पुं [ °वराह ] कृष्ण, नारायण ; ( से ७, २ )। आइ स्त्री [ आजि ] संत्राम, लडाई ; ( संथा ) । आइअंतिय देखो अच्चंतिय ; ( भग १२, ६ )। । आई ब्र [दे] वाक्य की शोभा के लिए प्रयुक्त किया जाता अन्यय ; (भग ३, २)। आइंग न [दे] वाद्य-विशेष ; ( पउम ३, ८७ ; ६६, ६)। आइंच देखो आयंच। ब्राइंचइ ; ( उवा )। आइंछ देखो आअंछ। ब्राइंछइ ; (हे ४, १⊏७ ) । आइक्ख सक [ आ+चक्ष् ] कहना, उपदेश देना, बोलना ; आइक्लइ, ( उवा )। वक्च-आइक्खमाण ; ( णाया १, १२)। हेक्-आइक्लिनए : ( उना )। आइवखग वि [ आख्यायक ] कहने वाला, वक्ता ; ( पण्ह २, ४ )। आइक्खण न [ आख्यान ] कथन, उपदेश ; ( वृह ३ )। आइविखय वि [ आख्यात ] उक्त, उपदिष्ट ; ( स ३२ )। आइक्खिया स्त्री [आख्यायिका] १ वार्ता, कहानी ; ( णाया १, १ )। २ एक प्रकार की मैली विद्या, जिससे चागडालनी भूत-काल आदि की परोच वार्ते कहती है; ( घ ६ )। आइगा वि [ आविग्न ] उद्दिग्न, खिन्न ; ( पात्र )। आइग्घ सक [ आ+म्रा ] स्वना । श्राइग्वइ, श्राइग्वाइ ; (पड्)। हेक्-आइग्घिउं; (कुमा)। ्रआइच्च अ [दे] कदाचित् , कोइवार ; (पण्ण १७--पत ४८१)।

आइच्च पुं [ आदित्य ] १ सूर्य, सूरज, रवि ; ( सम ४६)। २ लोकान्तिक देव-विशेष; ( णाया १, ८)। ३ न देवविमान-विशेष ; ४ पुं तिन्नवासी देव ; ( पव ) । १ वि. त्राय, प्रथम ; (सुज २०)। ६ सूर्य-संवन्धी ; " ब्राइच्चे गं मासे " (सम ४६)। °गइ पुं [ °गति ] राज्ञस वंश के एक राजा का नाम ; ( पडम ४, २६१ )। °जस पुं [ °यशस् ] भरत चक्रवर्ती का एक पुत्र, जिससे इच्वाकु वंश की शाखारूप सुर्यवंश की उत्पत्ति हुई थी; (पडम ४, ३; सुर २, १३४)। "पम न [ "प्रम] इस नाम का एक नगर ; ( पडम ५, ⊏२ ) । **°पीढ** न िपीठ ] भगवान् अवभदेव का एक स्पृति-चिन्ह--पादपीठ; ( त्रावम )। °रकख पुं [ °रश ] इस नाम का लङ्का का एक राज-पुत्र; (पडम ४, १६६)। °रय पुं िरजस् ] वानर वंश का एक विद्याधर राजा ; ( पडम ⊏, २३४ )। आइज्ज देखो आएज्ज ; ( नव १४ )। आइज्जमाण वक्त [ आर्द्धीकियमाण ] ब्राई किया जाता, भीजाया जाता ; ( य्याचा )। आइज्जमाण देखो आढा=त्रा+द । आइंह वि [ आदिष्ट ] १ उक्त, उपदिष्ट ; ( पुर ४, १०१)। २ विविक्तितः (सम्म ३८)। आइट्ट वि [ आविष्ट ] अधिष्ठित, आश्रित ; ( कस )। आइहि स्त्री [ आदिष्टि ] धारणा 🕫 ( ठा ॰ )। आइड्डि स्री [ आत्मर्द्धि ) त्रात्मा की शक्ति, त्रात्मीय सामर्थ्य ; (भग १०, ३ )। आइड्डिय वि [ आतमद्भिक ] श्रात्मीय-शक्ति-संपन्न ; (भग १०, ३)। आइण्ण देखो आइन्न ; (ग्रोपः; भग ७, ८ ; हे ३, १३४)। आइत्त वि [ आदीप्त ] थोड़ा प्रकाशित - ज्वलित ; ( णाया 9,9)1 आइत्त वि [ आयत्त ] त्रधीन, वराीभूत ; " तुज्भ सिरी जा परस्स ब्राइता '' (-जीवां १०)। आइत्तु वि [ अं।दात् ] प्रहण करने वाला ; ( ठा ७ ) । आइत्रूण देखों आइ=म्रा+दा। आइदि स्त्री [ आरुति ] त्राकार ; ( प्राप्र ; स्वप्न २० )। आइद्ध वि [ आचिद्ध ] १ प्रेरित ; ( से ७, १० )। २ स्पृष्ट, द्यूत्रा हुआ; (.से २, २४.)। २ पहना हुआ, परि-हित ; ( आक ३८ )।

आइद्ध वि [ आदिग्ध ] न्यातः ; ( णाया १, १ )। आइन्न वि [ आकीर्ण ] १ व्यात, भरा हुआ ; ( सुर १, ४६; ३, ७१)। २ पुं वस्त्र-दायक कल्प-मृद्धाः (ठा 90)1 भू १०)। आइंस्र वि[आचोर्ण] ग्राचरित, विहित ; ( ग्राचा ; चैत्य आइन्न वि [ आदीर्ण ] उद्विग्न, खिन ; " त्राइनाइं पिय-राइं तीए पुच्छंति दिव्य-देवन्नं '' ('सुपा ४६७ )। आइन्न पुं [ दे ] जात्याख, कुलीन घोड़ा ; ( पगह १, ४५)/ ( आइप्पण न दि । १ ब्राटा ; (गा १६६; दे १, ७८)। २ घर को शांभा के लिये जो चूना आदि की सफेदी दी जाती है वह ; ३ चावल के आटा का द्ध ; ४ घर का मगडन--भूवण ; ( दे १, ७८ )। आइय ( अप ) वि [ आयात ] आया हुआ ; ( भवि )। आइय वि [ आचित ] १ संचित, एकत्रीकृत ; २ व्यास, याकीर्ण; ३ प्रथित, गुम्कित; (कप्प; य्रौप)। आइय वि [ आदूत ] ब्रादर-प्राप्त ; ( कप्प )। 🌱 आइयण न [ आदान ] ब्रहण, उपादान ; ( पण्ह १, ३ )। आइयणया स्त्री [ आदान ] ब्रहण, उपादान; ( ठा २,१ )। आइरिय देखो आयरिय=ग्राचार्य ; ( हे १, ७३ )। आइल वि [ आविल ] मलिन, कलुप, अ-स्वच्छ; ( पगह १, ₹)1 आइंटल ) वि आदिम प्रथम, पहला ; (सम १२६ ; आइं ल्लिय मग )। " ब्राइल्लियामु तिमु लेसामु " (पर्णा १७; विसे २६२४)। आइवाहिअ वुं [ आतिवाहिक ] देव-विरोष, जो मृत जीव को दूसरे जन्म में ले जाने के लिए नियुक्त है ; " काहे अमाणवंता अग्गिमुहा आइवाहिआ तवं पुरिसा। अइल घेहिंति ममं अच्चुत्रा ! तमगहणनिउणयरकंतारं " ( अच्चु ८१ )। आइस सक [ आ +दिश् ] ब्रादेश करना, हुकुम करना, फरमाना। त्राइसह ; (पि ४०१)। वक्र-आइसंत ; ( सुर १६, १३)। आइसण वि [ दे ] उज्मित, परित्यक्त ; ( दे १, ७९ )। आईण वि [ आदीन ] १ अतिदीन, बहुत गरीव ; ( सूत्र १, ५)। २ नः दूपित भित्ताः (सुत्र १, १०)। आईण पुं [ दे ] जातिमान् श्रश्व, कुलीन घोड़ा ; / ( गाया 9, 90)1

आईण ) न [आजिन °क] १ चमडे का वना हुआ वस्र ; आईणग ( णाया १, १; त्राचा )। २ पुं द्वीप-विशेष ; ३ समुद्र-विशेष ; (जीव ३)। °भद्द पुं [ °भद्र ] ग्राजिन-द्वीप का ग्रधिष्ठाता देव ; ( जीव ३ )। °महाभद्द पुं िमहाभद्र देखों पूर्वोक्त अर्थ ; (जीव ३)। °महावर पुं [ °महावर] श्राजिन श्रीर श्राजिनवर-नामक समुद्र का अधिशाता देव ; (जीव ३)। °वर पुं [ °वर ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष ; ३ त्राजिन और त्राजिनवर समुद्र का अधिष्टाता देव: (जीव ३)। "वरभद्द पुं िवरभद्र ] ग्राजिनवर-द्वीप का ग्रिधिष्ठाता देव; (जींव ३) । °वरमहाभद्द पुं [ °वरमहाभद्र ] देखो अनन्तर उक्त अर्थः (जीव ३)। °वरोभास पुं [ °वरावभास ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष ; (जीव ३)। व्यरोभासभद्द पुं [ °वरावभासभद्र ] उक्त द्वीप का अधिष्ठायक देव ; (जीव ३)। °वरोभासमहाभद्द पुं [°वरावभास-महाभद्र ] देखो पूर्वोक्त अर्थ ; (जीव ३)। °वरोभास-महावर पुं [ °वरावभासमहावर ] त्राजिनवरावभास-नामक समुद्र का अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ )। वरोभास-चर [ °चरावभासवर ] देखो अनन्तर-उक्त अर्थ; (जीव ३)। आईनीइ स्त्री [ आदिनीति ] साम-रूप पहली राज-नीति ; ( सुपा ४६२ )। आईय देखो आइ=त्रादि ; (जी ७ ; काल )। आईय वि [आतीत ] १ विरोब-ज्ञात ; २ संसार-प्राप्त, संसार में घुमने वाला ; ( आचा )। आईल पुंन [आचील ] पान का थुंकना ; (पन)। आईव ग्रक [ आ+दीप ] चसकता । वह-आईवमाण ; (महानि)। आड स्वी दि ी १ पानी, जल, (दे १, ६१)। २ इस् नाम का एक नदात्र-देव; ( ठा २, ३ )। °काय, °कंकाय पुं [ °काय ] जल का जीव ; ( उप ६८४ ; पगण १ )। °काइय, °क्काइय पुं [ °कायिक ] जल का जीव; ( पगण १; भग २४, १३)। "जीव पुं [ "जीव ] जल का जीव ( सूत्र १, ११ )। °वहुल वि [ °वहुल ] १ जल-प्रचुर ; २ रत्नप्रभा पृथिवी का तृतीय काण्ड ; (सम ८८)। आउ य्र [दे] यथवा, याः, "याउ पलोहेइ मं यज्जउत-वेसेगा कोइ अमाणुसो, आउ सच्चयं चेव अञ्जउत्तोति" (स ३४६)।

ो न [ आयुष् ] १ ब्रायु, जीवन-काल ; ( कुमा ; आउ आउअ रियण १६)। २ उम्मर, वय ; (गा ३२१)। ३ त्रायु के कारण-भूत कर्म-पुद्गल; ( ठा ८ )। °क्काल पुं [ °काल ] मरण, मृत्यु ; ( ग्राचा )। °क्खय पुं [ °क्षय ] मरण, मौत ; ( विपा १, १० )। °क्खेम न ि **थ्रेम** ] ग्रायु-पालन, जीवन ; ( ग्राचा )। स्त्री [ °विद्या ] वैद्यक-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र; ( ग्राव )। °ठ्नेय पुं [ °वेद ] वैद्यक, चिकित्सा-शास्त्र ; (विपा 9, 0)1 आउंच सक [आ+कुञ्चय् ] संकुचित करना, समेटना। संकृ—आउंचिव ( अप ); ( भवि )। आउंचण न [आकुञ्चन] संकोच, गाल-संचेप; (कस)। आउंचणा स्त्री [ आकुञ्चना ] ऊपर देखो; ( धर्म ३ )। आउंचिअ वि [ आकुञ्चित ] १ संकुचित ; २:ऊअ कर धारण किया हुआ ; (से ६, १७)। आउंजि वि [ आकुञ्चिन् ] १ संकुचने वाला ; २ निश्चल ; ( गउड ) । आउंट देखो आउट्ट = ग्रा-वर्ताय । ब्राउंटावेमि ; ( णाया ٩, ٤) ١ आउंटण न [ आकुञ्चन ] संकोच, गात्र-संनेप ; ( हे १, 900)1 आउंचालिय वि [ दे ] आप्तावित, हुवोया हुआ, पानी आदि द्रव पदार्थ से व्याप्त ; (पात्र )। **आउक्क**) देखो आउ=त्रायुष् ; ( सुपा ६४४ ; भग आउग ∫ ६,३)। आउच्छ सक [ आ+प्रच्छ् ] त्राज्ञा लेना, त्रमुज्ञा लेना। वक्ट—आउच्छंत, आउच्छमाण ; ( से १२, २१ ; ४७)। संक्र—आउच्छिऊण, आउच्छिय ; (महा ; सुपा ६१)। आउच्छण न [ आप्रच्छन ] त्राज्ञा, त्रतुज्ञा ; (गा ४७; १०० ) I आउच्छिय वि [ आपृष्ट ] जिसकी त्राज्ञा ली गई हो वह ; (से १२, ६४)। आउन्ज देखो आओन्ज = त्रातोय; (हे १, १४६)। आंडज्ज पुं [ आवर्ज ] १ संमुख करना ; २ शुभ किया ; (पर्गण ३६)। आउज्ज वि [ आचर्ज्य ] सम्मुख करने योग्य ; ( श्रावम ) ।

आउज्ज वि [आयोज्य] जोडने योग्य, संवन्य करने योग्य ; ( विसे ७४; ३२६६ )। आउज्जण न [ आवर्जन ] ऊपर देखो । आउज्जिय वि [ आतोधिक ] वाय वजाने वाला ; ( सुपा 🔵 आउज्जिय वि [ आयोगिक ] उपयोग वाला, सावधान; (भग २, १)। आउज्जिय वि [आवर्जित] संमुख किया हुत्रा ; (पण्ण ३६) । आउज्जिया स्त्री [आवर्जिका] किया, व्यापार ; ( त्रावम )। 'करण न [ 'करण ] शुभ-व्यापार विशेष ; ( प्रगण ३६ )। आउज्जीकरण न [ आवर्जीकरण ] शुभ न्यापार-विशेष ; (पराण ३६)। **आउट्ट** सक [आ+चृत्] १ करना। २ भुलाना। व्यवस्था करना । ४ श्रक् संमुख होना, तत्पर होना । निवृत्त होना । ६ घुमना, फिरना । आउट्ड, आउट ति, ( भग ७, १; निचू ३)। वक्च-आउट्टंत; (सम २२)। संक्-आउद्दिऊण ; ( राज )। हेक्र--आउद्दित्तए ;र् (कप्प)। प्रयो—ग्राउहावेमि ; ( णाया १, ६ टी )। आउट सक [ आ+कुट्ट् ] छेदन करना, हिंसा करना। त्राउद्दामो ; ( त्राचा ) । · · आंउट्ट वि [ आचृत्त ] १ निवृत, पीछे फिरा हुत्रा ; ( उप ६६८); " दप्पकए वाउट्टे जइ खिंसति तत्थिव तहेव" ( वृह ३)। २ भ्रामित, भुलाया हुन्रा; (उप ६००)। ३ ठीक २ व्यवस्थितः ( ग्राचा )। ४ कृतः, विहितः ( राजः) । आउट्ट पुं [ आकुट्ट ] वेदन, हिंसा ; ( सूत्र १, १ )। **आउद्दण न [ आकुद्दन** ] हिंसा ; ( सुत्र १, १ )। आउट्टण न [ आवर्त्तन ] १ त्राराधन, सेवा, भक्ति ; (वव १, ६)। २ श्रभिमुख होना, तत्पर होना ; ( सूत्र १, १०)। ३ अभिलाषा, इच्छा ; ( आचा )। ४ घुमाना, भ्रमण । १ निवृत्ति ; (सूत्र १, १०)। ६ करना, किया, कृति ; ( राज )। आउट्टणया स्त्री [ आवर्त्तनता ] ऊपर देखो ; ( गांदि ) । आउट्टणा स्त्री [ आवर्त्तना ] ऊपर देखो ; ( निवृ २ )। आउट्टावण न [ आवर्त्तन ] ग्रमिमुख करना, तत्पर करना; ( ग्राचा २)। आउद्दि स्त्री [ आकुद्दि ] १ हिंसा, मारना ; (त्राचा ; उव )। २ निर्दयता ; ( ग्राप १८ )।

```
आउट्टि स्त्री [ आवृत्ति ] देखो आउट्टण=ग्रावर्तन ; ( वव
                                                  ( त्राव )। ३ व्याकुल, दुःखित; ४ संकीर्ण ; ( स्वप्न ७३)।
 १, १ ; २, १० ; सूत्र १, १ ; आचा )। ५ फिर २
                                                   ४ पुं समूह ; ( विसे ७०० )।
 करना, पुनः पुनः किया: ( सुंज १२ )।
                                                  आउल सक [ आकुलय् ] १ न्याप्त करना । २ न्यय
                                                   करना। ३ दुःखी करना। ४ संकीर्ण करना। ४
आउट्टि वि [ आकुट्टिन् ] १ मारने वाला, हिंसक ; " जागं
 काएगा गाउटी " ( सूत्र ) । २ त्रकार्य-कारक ; (दसा)।
                                                   प्रचुर करना। कनकृ—आउलिज्जंत, आउलीअमाण;
आउट्टि वि [ दे ] साढ़े तीन ; " एगे पुण एवमाहंसु ता
                                                   (महाः; पि ५६३)।
 आउद्दिं चंदा आउद्दिं सूरा सब्बलोयं योभासेंति ; ( सुज
                                                  आउलि सी [ आतुलि ] यून-विशेष ; ( दे ४, ४ )।
                                                  आउलिअ वि [ आकुलित ] त्राकुल किया हुत्रा ; (गा
 1 ( 39
आउट्टिय देखो आउट्ट=ग्रावृत ; ( दसा )।
                                                   २४ ; पडन २३, १०६ ; उप पृ ३२ )।
                                                  आउलीकर सक [ आकुली+कृ] देखो आउल=श्राकुलय ।
आउट्टिय पुं [ आकुट्टिक ] दराड-विशेषः ( भतः २७ )।
                                                   त्राउलीकरेंति ; (भग )। क्वक् — आउलीकिअमाण ;
आउट्टिय वि [ आकुट्टित ] छिन्न, विदारित ; ( सूत्र )।
                                                   (नाट)।
आउट्ट वि [ आतुष्ट ] संतुष्ट ; ( निचू १ )।
                                                  आउलीभूअ वि [ आकुलीभूत ] घवडाया हुत्रा ; ( सुर
आउड सक [ आ + जोडय् ] संबन्ध करना, जोडना।
 कवक्र--आउडिज्जमाण ; ( भग ४, ४ )।
                                                   २, १० )।
                                                  आउस, अक [ आ+वस् ] रहना, वास करना । _ वृक्त—
आउड सक [आ+कुट्र] १ कुटना, पीटना।
                                         २ ताडन
                                                  भाउसंत ; (सम १)।
 करना, त्रावात करना। त्राउडेइ ; (जं३)।
                                                  आउस सक [आ+क्र्यू ] ब्राक्रोश करना, शाप देना, निष्ठुर
 थाउडिज्जमाण ; ( भग ४, ४ )।
                                                   वचन वोलना। त्राउसइ; (भग ११)। त्राउसेज,
आउड सक [ लिख़ ] लिखना, "इति कट्टू गामगं श्राउडेइ"
                                                   ब्राउसेसि ; ( उवा )।
 संकृ—आउडिताः ( जं ३--पत्र २४० )।
                                                  आउस सक [ आ+मृश् ] स्पर्श करना, छूना । वक्क
आउडिय वि [ आकुटित ] ब्राहत, ताडित ; ( जं ३—
                                                   आउसंत ; (सन १)।
 पत्र २२२ )।
                                                  आउस सक [ आ+जुष् ] सेवा करना । वक् —आउसंत;
आउडु अक मिस्जू मजन करना, इवना। आउडूइ;
                                                   (सम १)।
 (हे४, १०१; पड्)।
आउड्डिअ वि [ मग्न ] ड्वा हुत्रा, तल्लीन ; ( कुमा )।
                                                  आउस न [ दे ] कूर्च ; ( दे १, ६४ ) ।्र/
                                                  आउस देखो आउ=श्रायुष् ; (कुमा )।
आउण्ण वि [आपूर्ण ] पूर्ण, भरपूर, व्याप्त ; " कुसुमफला-
                                                  आउस ) वि [ आयुष्मत् ] चिरायुष्क, दीर्घायु ; ( सम
 उगगहत्थेहिं " ( पउम ८, २०३ )।
                                                  आउसंत ∫ २६ ; श्राचा )।
आउत्तवि [ आयुक्त ] १ उपयोग वाला, सावधानः (कप्प)।
                                                  आउसणा स्त्री [आक्रोशना ] त्रभिशाप, निर्मर्त्स्न ;
 २ किवि उपयोग-पूर्वक ; (भग)। ३ न पुरीषोत्सर्ग,
                                                   ( णाया १, १८; भग ११)।
 फरागत जाना (?); (उप ६८१)। ४ पुं. गाँव का नियुक्त
                                                  आउस्स देखो आउस=ग्रा+कुश्। त्राउस्सतिः ( णाया
 किया हुत्रा मुखिया; (दे १, १६)।
                                                   9, 95) 1
आउत्त वि [ आगुप्त ] र्१ संचित्त र (ठा ३,१)। २
                                                  आउस्सिय वि [ आवश्यक ] १ जरूरी । २ क्रिवि. जरूर,
 संयत ; (भग)।
                                                   अवश्यः (परण ३६)। °करण न [°करण ] १ मन,
आउर वि [ आतुर ] १ रोगी, वीमार ; ( गांदि ) । २
                                                   वचन श्रौर काया का शुभ व्यापार; र मोच्न के लिए प्रवृत्ति ;
 उत्किष्टित ; ३ दुःखित, पीडित ; ( प्रांसू २८ ; ६४ )।।
                                                   (पराण ३६)।
आउर न [ दे ] १ लडाई, युद्ध; २ वि. बहुत ; 🎉 गरमः
                                                  आउह न [आयुध] १ शस्त्र, हथियार; (कुमा)। २ विद्याधर
 (दे १, ६१; ७६)।
                                                   वंश के एक राजा का नाम; (पउम ४, ४४)।
आउरिय वि [ आतुरित ] दुःखित, पीडित ; ( ग्राचा )।
                                                   न [ °गृह ] सस्त्र-साला ; ( जं )। °घरसाला स्त्री
आउल वि [ आकुल ] १ व्याप्त ; ( ग्रौप ) । ्र व्याप्त ;
```

[ ॰गृहशाला ] देखो अनन्तर-उक्त अर्थ ; (जं)। °घरिय वि [ °गृहिक ] आयुधशाला का अध्यक्त-प्रधान कर्मचारी; (जं)। "गार न ["गार] शस्त्र-गृह; (ग्रौप)। आउहि वि [ आयुधिन् ] योद्धा, शस्त्र-धारक ; (विसे )। आर्जिड श्रक [दे] जुए में पण करना। श्राऊडइ ; (दे १, ६६)। आऊडिय न [दे] चूत-पण, जुए में की जातो प्रतिज्ञा ; (दे १, ६८)। आऊर सक [आ+पूरय् ] भरना, पूर्त्ति करना, भरपूर करना। त्राऊरेइ ; ( महा )। वक्त— आऊरयंत, आऊरमाण; ( पडम १०२, ३३; से १२, २८ )। कतकु—आऊरि-ज्ञमाण ; (पि ४३७)। संकृ—आऊरिवि ( अप ); (भवि)। आऊरिय वि [ आपूरित ] भरा हुआ, व्याप्त ; ( सुर २, 1 ( 3 \$ 6 आऊसिय वि [ आयूषित ] १ प्रविष्ट ; २ संकुचित ; ( णाया १, ८ )। आएउज वि [ आदेय ] प्रहण करने के योग्य, उपादेय। °णाम, °नाम न [ °नामन ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से किसी का कोई भी वचन ब्राह्य माना जाता है; (सम ६७)। आएस देखो आवेस ; ( भग १४, २ )। आएस ) पुं [ आदेश ] १ उपदेश, शिक्ता ; २ त्राज्ञा आएसग रे हुकुम ; (महा )। ३ विवन्ता, सम्मति ; (सम्म ३७)। ४ अतिथि, महमान ; (सूत्र २, १, ४६)। ४ प्रकार, भेद; " जीवे एं भंते! कालाएसं एं किं सपदेसे अपदेसे " ( भग ६, ४ ; जीव २; विसे ४०३)। ६ निर्देश; (निचू)। ७ प्रमाराः; ".जाव न वहुप्पसन्नं ता मीसं एस इत्थ त्राएसो " (पिंड २१)। प इच्छा, श्रमिलाषा ; देखो आएसि । ६ दृशन्त, उदाहरण ; " वाघाइयमाएसो अवस्तो हुन अन्नतरएणं '' (य्राचानि २६७)। १० सूत्र, यन्य, शास्त्र ; (विसे ४०५)। ११ उपचार, त्रारोप ; " त्राएसो उवयारो " (विसे ३४ पप्त )। १२ शिष्ट-सम्मतः " वहुसुयमाइएएं तु, न वाहियएऐहिं जुगप्पहाऐहिं। आएसो सो उ भवे, अहवावि नयंतरिवगप्पों " (वव २, ८)। आएसण न [ आदेशन ] ऊपर देखो ; ( महा )।

आएसण न [ आदेशन, आवेशन ] लोहा वगैरः का कारखाना, शिल्पशाला ; ( त्र्याचा २, २, २, १० ; श्रोप)। आएसि वि [ आदेशिन् ] १ ब्रादेश करने वाला । २ ग्रभिलाषी, इच्छुक ; ( ग्राचा )। आएसिय वि [ आदिष्ट ] जिसको ब्राज्ञा दी गई हो वह ; (भवि)। आओ अ [दे] अथवा, या " हंत किमेयंति, किं ताव सुविणश्रो, त्रात्रो इंदजालं, त्रात्रो मइविब्भमो, त्रात्रो सचयं चेवति " (स ४६४)। आओग पुं [ आयोग ] १ लाभ, नफा ; ( श्रीप )। २ अत्यधिक सूद के लिए करजा देना; (भग)। ३ परिकर, सरञ्जाम ; ( श्रीप )। आओग्ग पुं [ आयोग्य ] परिकर, सरञ्जाम ; ( ब्रौप ) । आओज्ज पुंन [ आयोग्य ] वाय, वाजा; ( महा ; षड् )। आओज वि [ आयोज्य ] संबन्ध-योग्य, जोड़ने योग्य ; (विसे २३)। आओड सक [ आ+खोटय् ] प्रवेश कराना, घुमेड़ना। ं ग्राग्रोड|चेंति 🖫 ( विपा १, ६ ) । 🕝 आओडण न [ आकोलन ] मजबूत करना ; ( से ६,६ )। आओडिअ वि [ दे ] ताडित, मारा हुत्रा ; ( से ६, ६ )। आओध त्रक [ आ+युधू ] लड़ना। त्रात्रोधेहि ; ( वेणी 999)1 आओस सक [ आ + कुश्, क्रोशय् ] त्राकोश करना, शाप देना। आत्रोसइ; (निर १, १)। आयोसेजिस, आओसेमि ; ( उवा )। कवक्र-आओसेज्जमाण ; ( अंत २२ )। आओस पुं [दे] प्रदोष-समय, सन्ध्या-काल ; ( ब्रोघ ६१ भा )। आओसणा सी [आक्रोशना] निर्भर्त्सना, तिरस्कार; (निर १, १)। आओहण न [ आयोधन ] युद्ध, लडाई ; ( उप ६४८ · टी ; सुर ६, २२० )। आकंख सक [ आ+काङ्श् ] चाहना, इच्छना । खिहि; (भिव )। आकंखा स्त्री [आकाङ्क्षा ] चाह, इच्छा, अभिलापा ; (.विसे ८४६ )। आकंखि वि [आकाङ्क्षित्] ग्रभिलाबी, इच्छुक; ( आचा )।

अकंद् अक [ आ+कन्द् ] रोना, चिल्लाना । आकंदामि; (पि == )। आकंदिय न शिक्षकन्दित । १ ब्राकन्द, रोइनः २ जिसने आकन्द किया हो वह ; ( दे ७, २७ )। आकंप अक [आ+कम्प् ] १ थोडा काँपना। ३ श्राराधन करना। संक्-आकंपइत्ता, ् आकंपइत्तु ; ( राज ) । आकंप पुं [ आकम्प ] १ थोडा काँपना ; २ त्राराधन ; (वव)। ३ तत्परता, त्रावर्जन; (राज)। आर्कपण न [ आकम्पन ] जगर देखो; ( वव; धर्म )। आकंपिय वि [ आकस्पित ] ईपत् चित्रत, कस्पित ; ( उप ७३८ टी ) आकड्ढ पुं [ आकर्ष ] खींचाव ; °विक ड्ढ स्री [ °वि-कृष्टि िर्खीचतान ; (भग १४)। आकड्ढण न [ आकर्षण ] खींचाव ; ( निवृ ) । आकण्णण न [ आकर्णन श्रवण ; ( नाट )। आकण्णिय वि [ आकर्णित ] श्रुत, मुना हुआ; (श्राचा)। आकम्हिय वि [आकस्मिक ] अकत्मात् होने वाला, विना ही कारण होने वाला ; "वज्मनिमिताभावा जं भंय-माकिम्हियं तंति" (विसे ३४५१)। आकर पुं [आकर ] १ खान ; २ समृह ; ( कुमा )। आकस दंखो आगस। श्राकसिस्सामो ; ( श्राचा २, ३, , १४) । हेक्ट-आकसित्तए; (श्राचा २, ३, १, १४)। आकार दंखो आगार ; ( हुमा ; दं १३ )। आकास देवो आगास ; (भग)। आकासिय वि [ दे ] पर्याप्त, काफी ; ( पड्)। आकिइ स्त्री [ आकृति ] स्वहप, श्राकार ; (ह १, २०६)। आर्किचण न [ आकिञ्चन्य ] निस्पृहता, निष्परिग्रहता; " श्राकिंचगां च वंभं च जइधम्मां " ( नव २३ )। आकिंचणया स्त्री [ आकिञ्चनता ] ऊपर देखो 🕫 (सम 930)1 आर्किचणिय ) देखो आर्किचण ; ( ब्राचृ; सुपा ६०८ ) । आर्किचन्न आकिदि देखो आकिइ ; ( कुमा )। आकृंच सक [आ+आकुञ्चय् ] संकोच करना। आकुंचेइ; संकृ—आकुंचिचि ( अप ); ( भवि )। आकुंचण न [आकुञ्चन ] संकोच, संचेप; (सम्म १३३ ; विसे २४६२ )।

आकुंचिय वि [ आकुञ्चित ] संकुचित, " रुद्धं गलयं त्राकुं-चियात्रो धमणीत्रो पसरिया वियणा " ( सुर ४, २३८ )। आकुटु न [ आक्ष्य ] १ ब्राकोशः २ वि. जिस पर ब्राकोश किया गया हो वह ; ( ३, ३२)। आकुल देखो आउल ; ( कप्पं )। आकृय न [ आकृत ] १ इङ्गत, ईसारा; (उप ७२८ टी)। २ ग्रभिप्राय ; (विसे ६२८)। आकेवलिय वि [ आकेवलिक ] श्रसंपूर्ण; ( श्राचा )। आकोडण न [आकोटन] कृट कर घुसेड़ना; (पण्ह 9, 3)1 आकोसाय श्रक [ आकोशाय् ] विकसित होना। आकोसायंत ; ( पण्ह १, ४ )। आक्कंद् (मा) देखो आकंद्। (पि ==)। आखंच ( ग्रप ) सक [ आ+कृप् ] पीछे खींचना । संक्र-आखंचिवि ; (भवि )। आखंडल पुं [ आखण्डल ] इन्द्र : ( सुपा ४७ )। °धणुह न [ °धनुप् ] इन्द्र-धनुप् ; ( उप ६८६ टी )। °भूइ पुं [ °भूति ] भगवान् महावीर के मुख्य शिष्य गौत-म-स्वामी ; (पडम ११८, १०२)। आगइ स्त्री [ आगति ] त्रागमन ; ( त्राचा; विसे २१४६)। आगइ देखो आकिइ ; ( महा )। आगंतव्य देखो आगम = श्रा+गम् । आगंतगार ) न [ अ:गन्त्रगार ] धर्म-शाला, मुसाफिर-आगंतार जिला ; ( भ्रोप; श्राचा )। आगंतु वि [ आगन्तु ] त्राने वाला ; ( सूत्र )। आगंतु देखो आगम=श्रा+गम्। आगंतुग ो वि [आगन्तुक] १ त्राने वाला ; २ त्रतिथि ; आगंतुय (स ४७१; चारु २४; सुपा ३३६; स्रोघ २१६)। ३ कृत्रिम, अस्वाभाविक; ( सुरं १२, 90)1 आगंत्ण देखो आगमं=आ+गम्। आगंप सक [ आ+कम्पय् ] कॅपाना, हिलाना । वक्र-आगंपयंत ; (स ३३१ ; ४४३ )। आगंपिय देखो आकंपिय ; ( पडम ३४, ४३ )। आगच्छ सकं [आ+गम्] त्राना, त्रागमन करना। यागच्छइ; (महा)। भवि--यागच्छिस्सइ; (पि ५२३)। वक्र-आगच्छंत, आगच्छमाण ; (काल ; भग )।

हेकु-आगच्छित्तपः (पि ४७८)। आगत देखो आगय ; ( सुर २, २४८ )। आगत्ती सी दि ने कूप-तुला ; (दे १, ६३)। आगम सक [आ+गम् ] १ आना, आगमन करना । २ जानना । भवि—ग्रागमिस्सं ; (पि ४२३; ४६०)। वक्क-आगममाण ; ( त्राचा )। संकृ—आगंतूण ; आगमेत्ता, आगम्म; (पि ४८१; ४८२; श्रौप)। कृ— आगतव्य ; ( सुपा १२ ) । हेक् — आगंतुं ; ( काल ) । आगम पुं [ आगम ] १ ब्रागमन ; (से १४, ७५ )। २ शास्त्र, सिद्धान्तः ( जो ४८ )। °कुसल वि [ °कुशल] सिद्धान्तों का जानकार ; (उत्त )। °ज्जा वि [°ज्ञ ] शास्त्रों का जानकार ; (प्रारू)। °णोइ स्त्री [ °नीति ] त्रागमोक्त विधि ; ( धर्म २ )। °ण्णु वि [ °ज्ञ ] सास्त्रों का जानकार ; (प्रारू)। °परतंत वि [°परतन्त्र] सिद्धान्त के अधीन; (पंचव)। °वलिय वि [ °वलिक] सिद्धान्तों का अच्छा जानकार ; ( भग ८, ८ )। ववहार पुं [ °व्यवहार ] सिद्धान्तानुमोदित व्यवहार ; ( वव )। आगमण न [आगमन] त्रागमन ; ( श्रा ४ )। आगमि वि [आगमिन्] त्राने वाला, त्रागामी; (विसे ३१४४)। आगमिय वि [ आगमिक ] १ शास्त्र-संवन्धी, शास्त्र-प्रतिपादित ; ( उबर १४१ )। २ शास्त्रोक्त वस्तु को ही मानने वाला ; (सम्म १४२)। आगमिर वि [ आगन्तृ ] त्राने वाला, त्रागमन करने वालाः (सण)। आगमिस्स वि [ आगमिष्यत्] १ श्रागामी, होने वाला; (पउम ११८, ६३)। २ त्राने वालां; (सम 943 )-1 आगमिस्सा स्त्री [आगमिष्यन्ती] भविष्य काल ; "अई अकाल स्मि आगमिस्साए" ( पच्च ६० )। आगमेस ) देखो आगमिस्स ; ( श्रंत १६ ; श्रौप ) आगमेसि) आगम्म देखो आगम = श्रा+गम्। आगय वि [ आगत ] १ त्राया हुत्रा ; (प्रास् ४)। २ उत्पन्न ; ( ग्राया १, ७ )। आगर देखो आकर=ग्राकर ; ( ग्राचा ; उप ८३३ टी )। आगरि वि [ आकरिन् ] खान का मालिक, खान का काम करने वाला ; (पगह १,२)।

आगरिस पुं आकर्ष ] १ ग्रहण, उपादान ; (विसे २७८०; सम १४७)। २ खींचाव ; ( विसे २७८०; हे १,१७७)। ३ ग्रहण कर छोड़ देना; ( ग्राचू )। ४ प्राप्ति ; (भग २४, ७)। आगरिसग वि [आकर्षक] १ खींचने वाला ; २ . पुं ग्रयस्कान्त, लोह-चुम्बकः ( ग्रावम )। आगरिसणी स्त्री [आकर्षणी] विद्या-विशेष ; ( सुर १३, ⊏१ )। आंगरिसिय वि [ आरुष्ट ] खींचा हुआ ; ( सुपा १६६ ; महा )। आगळ सक [आ+कळय्] १ जानना । २ लगाना । ३ पहुँचाना। ४ संभावना करना। आगलेइ; (उव)। ब्रागलेंति : (भग ३, २)। संक्र-"हित्थं खंभिम्म आगलेऊण '' ( महा )। आगल्ल वि [ आग्लान ] ग्लान, विमार ; ( वृह १ ) । आगस सक [ आ+कृष् ] खीचना । त्रागसाहि ; ( त्राचा २, ३, १, १४)। संक्र-आगसिउं; (विसे २२२)। आगहिअ वि [आगृहीत ] संगृहीत ; (विसे २२०४)। आगाढ वि [ आगाढ ] १ प्रवल, दुःसाध्य ; " कडुगोसहंव े श्रागाडरोगियो रोगसमदच्छं" (उप ७२८ टी )। "नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्य मोए आइइतए, नन्नत्थ ब्रागाढेहि रोगायंकेहि " (कस )। २ ब्रपवाद, खास कारण ; (पंचभा )। ३ अत्यंत गाढ ; (निचू )। °जोग पुं [°योग ] योग-विरोध ; गणि-योग ; ( ब्रोघ १४८)। ' 'पण्ण न [ 'प्रज्ञ ] शास्त्र , आगम ; "त्रागाढपण्णेसु य भावियप्पां" (वव )। °सुय न [ °श्रुत ] ब्रागम विशेष ; ( निचू )। आगामि वि [आगामिन् ] याने वाला ; ( सुपा ६ )। आगार सक [आ+कारय्] वोलाना, ब्राह्मन करना। संक्र-आगारेऊण ; ( आव )। आगार न [आगार] १ घर, गृह; ( णाया १, १ ; महा )। २ वि. गृहस्थ, गृही; ( ठा )। °त्थ वि [ °स्थ ] ं गृही ;ं (पि ३०६)। आगार पुं [आकार] १ त्रपवाद ; ( उप ७२⊏ टी.; पडि )। २ इंगित, चेष्टा-विशेष ; (सुर ११, १६२ )। ३ त्राकृति, रूप ; (सुपा ११४)। आगारिय वि [ आगारिक ] एहस्थ-संबन्धी ; (विसे)।

आगारिय वि [ आकारित ] १ ब्राहृत । २ उत्सारित, परित्यक्त ; ( आव )। आगाल पुं [ आगाल ] १ समान प्रदेश में रहना ; २ ड्रीसम भाव से रहना ; ( ग्राचा ) । ३ उदीरखा-विशेष ; ( राज) । आगास पुंन [ आकाश ] त्राकाश, त्रन्तराल; ( उवा )। °गमा स्त्री [ °गमा ] विद्या-विशेष, जिसके वल से त्राकाश में गमन कर सकता है; ( पउम ७, ९४४ )। °गामि वि [ °गामिन् ] ब्राकाश में गमन करने वाला, पिन्न-प्रश्ति ; ( ब्राचा )। "जोइणी स्त्री [ "योगिनी ] पिन्न-विशेष; "त्रागासजोइणीए निसुत्रो सहोवि वामपासिम्म" (- सुपा °ितथकाय पुं िशस्तिकाय े आकाश-प्रदेशों का समूह, अखण्ड आकाश-द्रव्य ; (पण्ण १)। °थिगगल न [ दे ] मेघ-रहित ब्राकाश का भाग, ( ब्रावम )। °फलिह, °फालिय पुं [ °स्फटिक ] निर्मल स्फटिक-रत्न ; ( राय ; श्रौप )। °फालिया स्त्री िफालिका ] एक मिष्ट द्रव्य ; ( पराण १७ )। ° ाइचाइ वि [ "तिपायिन् ] विद्या आदि के वल से आकाश में गमन करने वाला ; ( श्रौप )। आगासिय वि [आकाशित] त्राकाश को ( औप )। आगासिय वि [ आकर्षित ] खींचा हुत्रा ; ( श्रीप )। आगिइ स्त्री [ आकृति ] त्राकार, रूप, मूर्ति ; ( सुर .२, २२ ; विपा १, १ )। आगिष्टि स्त्री [आरुष्टि ] ब्राकर्षण ; (सुपा २३२)। आगी देखो आगिइ ; "छिषणावित्तस्यगागीदिसासु सामाइयं न जंतासु'' (विसे २७०७)। आगु पुं ि आकु ] त्रमिलाष, इच्छा ; ( त्राक ) । आर्घ देखो आघव । 🦯 सूत्रकृतांग रे सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का दशवाँ अध्ययन ; ( सुअ १, १०)। आर्चस सक [ आ+घृष् ] वर्षण करना ; ( निचू )। आद्यंसण न [ आद्यर्षण ] एक वार का वर्षण; ( निचू )। आघयण न दि वय-स्थान ; ( णाया १, ६-पत १६७)। आघव सक [आ+ख्या] १ कहना, उपदेश देना । २ ग्रहण करना । ग्राधवेंइ ; (ठा)। क्वक्--ग्राधविज्जए ; . ( भग )। भूका--- आवं ; ( सुअ ; पि 🖙 ) वकु---आघवेमाण ; (पि ४४)। हेक्-आघवित्तए ; (पि **५५** ) ।

आघवणा स्त्री [ आख्यान ] कथन, उक्ति ; ( णाया १,६ )। आघवइत्तु वि [ आख्यायक ] कथक, वक्ता, उपदेशक ; ( ठा ४,..४ )। आघविय वि [ आख्यात ] उक्त, कहा हुआ ; ( पि ४४ )। आधवेत्तग वि [ आख्यापयितृक ] उपदेष्टा, वक्ता ; (ग्राचा)। आघस सक [ आ+घस् ] थोडा घिसना । आघसावेज्ज ; (निचू)। आद्या सक [आ+ख्या ] कहना। ( त्राचा )। आधा सक [आ+ब्रा] सुँधना। वक्र-आधायतः (उप ३४७ टी )। आघाय वि [ आख्यात ] कथित, उक्त ; ( ग्राचा ) । आधाय पुं [आधात ] १ वध ; २ चोट, प्रहार ; (कुमा; णाया १, ६)। **आघायंत** देखो **आघा**≕त्रा+घ्रा । आघाव देखो आघव । त्राघावेइ ; (पि ८८; २०२)। आघुट्ट वि [आघुष्ट] घोषित, जाहिर किया हुआ ; (भवि)। आधुम्म अक [ आ+घूर्ण् ] डोलना, हिलना, कॉपना, चलना । आधुम्मिय वि [ आधूर्णित ] डोला हुत्रा, कम्पित, चलित ; "त्राघुम्मियनयणजुत्र्यो" ( पडम १०, ३२ ; ८७, ४६ )। आघोस सक [ आ+घोषय् ] घोषणा करना, ढिंढेरा पिट-वाना। त्र्राघोसेह; (स ६०)। आघोसण न [ आघोषण ] ढ़िंढ़ रा, घोषणा ; ( महा )। आचक्स सक [ आ+ चक्ष् ] कहना । वक्र-आचक्खंत; (पि २४; ८८; नाट)। आचिक्खद (शौ) वि [ आख्यात ] उक्त, क्रथित ; ( अभि २०० ) । आचरिय वि [ आचरित ] १ अनुष्ठित, विहित । २ न ब्राचरण ; ( प्रास् १११ )। आचार देखो आयार=ग्राचार ; ( कुमा )। आचारिअं देखो आयरिय=श्राचार्य ; ( प्राप ) । आचिक्ख सक [ आ+चक्ष् ] कहना। क्र--- आचिक्खं-णीय ; (स ४०)। थाचिक्खिय् वि [ आख्यात् ] कथित, उक्तः (.स ११६ )। आचुण्णिअ व [ आचूर्णित ] चूर २ किया हुआ ; :( पउम १७, १२० )।

आचेलक न [ आचेलक्य ] १ वस का अभाव; (कप्प)। २ वि. ग्राचार-विशेष ; "ग्राचेलक्को धम्मो" (पंचा)। आच्छेदण न [ आच्छेद्न ] १ नारा । २ वि. नाराक ; (कुमा)। आजाइ देखो आयाइ ; ( ठा ; स १ ७५०)। आजि देखो आइ=ग्राजिं; (कुमा; दे १, ४६)। आजीरण पुं [ आजीरण ] स्वनाम-रूयात एक जैन मुनि ; ''त्राजीरणो य गीत्रो'' ( संथा ६७ )। आजीव ) पुं [ आजीव ] १ ब्राजीविका, जीवन-निर्वाह का आजीवग र उपाय; "श्राजीवमेयं तु श्रवुज्मसाणो पुणो पुणो विप्परियासुवे ति'' ( सूत्र )। २ जैन साधु के लिए भिज्ञा का एक दोष--- गृहस्थ को अपने जाति-कुंल आदि को समानता वतलाकर उससे भिन्ना ग्रहण करना ; ( ठा ३,४ )। गोशालक-मत का अनुयायी साधु ; (पत्र)। ४ धन का समूह; (सूब्र)। आजीवग पुं [आजीवक] १ धन का गर्व; (सूत्र)। २ सकल जीव ; ( जीव ३ टी )। देखो आजीवय। आजीवण न [आजीवन ] १ त्राजीविका, जीवन-निर्वाह का उपाय। २ जैन साधु के लिए भिद्मा का एक दोष; ( वव )। आजीवणा स्त्री [अजीवना ] ऊपर देखो ; (दंस ; जीत )। आजीवय देखो आजीवगः " त्राजीवयदिट्टंतेणं चउरासीति-जातिकुलकोडीजोणिपमुहसयसहस्सा भवंतीतिमक्खाया'' (जीव ₹)1 आजीविय वि [आजीविक] गोशालक के मत का अनुयायी; (पण्ण २०; उवा)। आजीविया स्त्री [ आजीविका ] १ निर्वाह ; ( ग्राव )। २ जैन साधु के लिए भित्ता का एक दोष ; ( उत्त )। आजुत्त वि [ आयुक्त ] ग्र-प्रमादी ; ( निचू )। आजुज्म त्रक [ आ+युध् ] लड़ना । हेक्र—आजुज्मिदु° (शौ); (वेणी १२४)। आजुह न [ आयुध ] हथियारं ; ( मै २४:)। आजोज्ज देखो आओज्ज ; ( विसे १४०३ )। आंडंबर पुं [आडम्बर ] १ ब्राटोप, ऊपरी दिखाव ; (पाअ)। २ वाय का अवाज; (ठा)। ३ येन्न-विशेष; ( आचू )। ४ न यन का मन्दिर ; ( पव )। आडंवरिस वि [ आडम्बरवत् ] ग्राडम्बरीः ( पात्र )। , आंडिविय वि [ दे ] चूर्णित, चूर २ किया हुआ ; ( पड् )।

आडविय वि [ आटविक ] जंगल में रहने वाला, जंगली; (स १२१)। आडह सक [ आ+दहू ] चारों श्रोर से जलाना । श्राडहरू; (पि २२२; २२३)। आडहंति; (पि २२२; २२३)। आडह सक [ आ+धा ] स्थापन करना, नियुक्त करना। ब्राडह**इ**। संक्र**—आडहेत्ता** ; ( श्रीप )। आडाडा स्त्री [ दे ] बलात्कार, जवरदस्ती; ( दे १, ६४ )। आडासेतीय पुं [आडासेतीक ] पित्त-विशेष ; (, पण्ह 9, 9)1 आडि स्त्री [ आटि ] १ पित्त-विशेष ; २ मत्स्य विशेष ; (दे ८, २४)। आडियत्तिय पुं [ दे ] शिविका-वाहक पुरुष (?); (स ५३७; ५४१)। आंडुआल सक [ दे ] मिश्र करना, मिलाना 🖊 आंडुआलई; (दे १, ६६)। आडुआलि पुं [ दे [ मिश्रता, मिलावट ; ( दे १,7 ६६ )। आडोय देखो आडोच=ग्राटोप ; ( सुपा २६२ )। आडोलिय वि [ दे ] रुद्ध, रोका हुआः; ( ग्राया १, १८ )। आडोव सक [ आ+टोपय् ] १ ब्राडंबर करना । र पवन द्वारा फूलाना। आडोवेइ; (भग)। संकृ--आडो-वेत्ताः (भग)। आडोच पुं [ आटोप ] ब्राडम्बर ; ( उना ; सण )। आडोविअ वि [ दे ] त्रारोषित, गुस्से किया हुत्रा ; ( दे 9, 00)1 आडोविअ वि [ आटोपिक ] ब्राटोप वाला, स्कारित ; (पगह १,३)। आढई स्त्री [ आढकी ] वनस्पति-विशेष ; ( परारा १ )। आढग पुंन [आढक] १ चार प्रस्थ (सेर) का एक परिमाण ; २ चार सेर परिमित चीज ; ( ग्रीप ; सुपा ६७)। आढत्त वि [ दे ] ब्राकान्तः, "एत्थंतरिम विजयवर्म्मनरवङ्गण त्राढतो लच्छिनिलयसामी सुरतेश्रो नाम नरवई ; ( स १४०)। आढत्त वि [ आरब्ध ] शुरू किया हुया, प्रारच्ध ; ( ब्रोघ ४८२; हे २, १३८)। आढप्प° देखो आढच । आढय देखो आढग ; ( महा ; ठा ३, १ ) । आढव सक [आ+रभ्] ब्रारंभ करना, शुरू करना। ब्राह्मइ; (हे ४, १४४; धम्म २२)। कर्म—ब्राह्म्पइ, आढवीग्रइ ; (हे ४, २५४)।

आडा सक [आ+दू] ग्रादर करना, मानना। त्राहाइ; ( उना )। वक्-आहामाण, आहायमाण; (पि ५००; त्राचा)। कवकु-आइउजमाण; (त्राचा)। आढिअ वि [ आदूत ] सत्कृत; सम्मानित; ( हे १,१४३ )। 🗶 आढिअ वि [ दे ] १ इष्ट, श्रभोष्ट ;ं२ गणनीय, माननीय 🕏 ३ अप्रमत, उद्युक्त ; ४ गाढ, निविड ; ( दे १, ७४५) । आण सक [ ज्ञा ] जानना । " किंव न ग्रागह एग्रं." (से १३, ३)। ग्राणिसः (से १४, २८)। "ग्रिमिग्रं पाइयक्त्रं पिंडरं सोडंच जे ग याणंति" (गार)। . त्राणे ; ( त्रभि १६७ )। आण सक [ आ + णी ] लाना, ग्रानयन करना; ले ग्राना । त्राणइ; (पि १७; भवि)। वक्त-आणमाणे; ( गाया १,१६ )। हेक्-आणिति (अप); ( भिव )। आण पुं [ आन ] १ श्वासोच्छ्वास, सांस ; २ श्वास के पुद्रल ; (पण्ण)। 'आण देखो जाण=यान ; ( चारु = )। आणंछ देखो आअंछ । श्राणंछ ; ( पड् ) । आणंत देखो आणी। आणंतरियः न [आनन्तर्यं] १ ग्रविच्छेद, व्यवधान का श्रभाव ; ( ठा ४, ३ )। २ श्रनुक्रमः, परिपाटिः; " श्रागां-तरियंति वा अणुपरिवाडिति वा अणुक्कमेति वा एगद्वा ' (याचू)। आणंद अक [ आ+नन्द् ] आनन्द पाना, खुश होना । आणंद् सक [आ+नन्द्यू] खुश करना। आणंदेदि ( शो ); नाट। क्र--आणंदिअब्ब ; ( स्यण १० ।। आणंद पुं [ आनन्द ] १ हर्व ; खुशी ; ( कुमा )। २ भगवान् शीतलनाथ के एक मुख्य-शिब्य; (सम १४२)। ३ पंतिनपुर नगर का एक राजा, जो भगवान् अजितनाथ का मातामह था ; (पटम ४, ५२)। ४ भावी छठवाँ चलदंव ; (सम १४४)। १ नागकुमार-जातीय देवों के स्वामी धरणेन्द्र के एक रथ-सैन्य का अधिपति देव ; ( ठा ं ५, १)। ६ मुहूर्त-विशेष ; (सम ४१)। ७ भगवान् ऋपभदेव का एक पुत्र ; ( राज )। 🕒 भगवान् महावीर के एक साधु-शिष्य का नाम; (कप्प)। ६ भगवान् महावीर के दश मुख्य उपासको ( श्रावक-शिष्य ) में पहला; ( उवा )। १० देव-विशेष ; ( जं; दीव )। ११ राजा श्रेणिक के एक पौत्र का नाम ; (निरंद, १)। १२ 'उपासगदंसा' सूत्र का एक अध्ययनः ( उना )। १९३ 'अणु-

त्तरोपपातिक दसा ' सूत्र का सातवाँ अध्ययन ; ( भग ) । १४ 'निरय।वली' सूत्र का एक ग्रध्ययन; (निर २,१)। १४ व देश-विशेष;- ( पडम ६८, ६६ )। "पुर न [ 'पुर] नगर-विशेष; ( बृह )। °रिक्खिय पुं [ °रिक्षित ] स्वनाम-ख्यात एक जैन साधु ; (भग)। आणंदण न [ आनन्दन ] १ खुराो, हर्ष; ( सुपा ४४०)। २ वि खुश करने वाला, ब्रानन्द-दायक; (स ३१३; स्यण ३; सग् )। आणंदवड } पुं [दे] पहली बार की रजस्वला का रक्त आणंदवस र्वत्त्र ; (गा ४५७ ; दे १, ७२ ; पड् ) ों आणंदा स्त्री [आनन्दा ] १ देवी-बिरोब; मेरु को पश्चिम दिशा में स्थित रुचक पर्वत पर रहने वालो एक दिक्कुमारी; (ठा ८)। २ इस नाम को एक पुब्करिखो; (राज)। आणंदिय वि [ आनन्दित ] १ हर्प-प्राप्त ; ( ग्रीप )। २ रामचन्द्र के भाई भरत के साथ दोचा लेने वाला एक राजा; (पडम ८१,३)। आणंदिर वि [ आनन्दिन् ] त्रानन्दी, खुश रहने वाला ; ( भवि )। आणक्ख सक [परि+ईश्च] परोक्चा करना । आणक्लेउं ; ( ग्रोघ २६ )। आणच्छ देखो आअंछ। त्रागच्छ ; ( ष ् )। आणण न [ आनन ] मुख, मुँह ; ( कुमा )। आणण न [आनयन] लाना ; (महा)। आणत्त वि [आज्ञप्त ] त्रादिष्ट, जिसको हुकुम दिया गया हो वह ; ( खाया १, ८ ; सुर ४, १०० )। आणित स्त्री [आइति ] ग्राज्ञा, हुकुम ; (ग्रिम ५१)। °अर वि [°कर] आज्ञा-कारक , नौकर ; (सं ११, ६५)। °किंकर वि [ °किङ्कर ] नौकर; ( पण्हं)। °हर वि [ °हर ] त्राज्ञा-वाहक, संदेश-वाहक; ( त्राम =9 ) I आणत्तिया स्त्री [आज्ञसिका] ऊपर देखो ; ( ट्वा ; पि ८८ )। आण्य ( अशो ) देखे अःणव = अा+ज्ञपय । त्र्यागपयति ; (पि४)। आणपाण देखो अ:णापाण ; ( नत्र ६ ;)। आणप्प वि [आज्ञाप्य ] त्राज्ञा करने योग्य ; ( सूत्र १, ४, २, १६ )। आणम अक [अ'+अन्] श्वास लेना । , आणमंति ; (भग) ।

आणमणी देखो आणवणी; (भास १८; पि ५८; २४८ ) । आणय पुंन [ आनत ] १ देवलोक-विशेष ; ( सम ३४ )। २ पुं. उस देवलोक-वासी देव ; ( उत्त )। आणयण न [ आनयन ] लाना, त्रानना ; ( श्रा १४ ; स ३७६)। आणव सक [ आ+ज्ञपय् ] त्राज्ञा देना, फरमाना । त्राण-वइ, श्राखवेसि; (पउम ३३, १००; ६८)। वक्र— आणवेमाण ; (पि ५४१)। क्र—आणवेयव्व ; (महा)। आणव देखो आणाव = ब्रा + नायय् । आणवण न [आज्ञपन] त्राज्ञा, त्रादेश, फरमाइश ; ( उवा; प्रामा )। आणवण न [ आनायन ] संगवाना ; ( सुपा ४७८ )। आणवणिया स्त्री [आज्ञापनिका, आनायनिका] देखो दोनों आणवणी; (ठा २, १)। आणवणी स्त्री [आज्ञापनी] १ किया-विशेष, हुकुम करना । २ हुकुम करने से हाने वाला कर्म-बन्ध ; (नव १६)। आणवणी स्त्री [ आनायनी ] १ किया-विशेष, मंगवाना। २ मंगवाने से होने वाला कर्म-बन्ध ; ( नव १६ )। आणा स्त्री [ आज्ञा ] त्रादेश, हुकुम ; ( त्रोघ ६० )। २ उपदेश; "एसा श्राणा निग्गंथिया" (श्राचा)। ३ निर्देश; "उनवाद्यो णिद्देसो स्राणा निणस्रो य होंति एगद्वा" (वव)। ४ त्रागम, सिद्धान्त ; (विसे ८६४ ; गांदि)। ४ सूत की व्याख्या ; ( श्रोप )। °ईसर पुं [ °ईश्वर ] आज्ञा फरमाने वाला मालिक; (विपा १, १)। °जोग वुं [°योग] १ ब्राज्ञा का संवन्ध; (पंचा)। २ शास्त्र के अनुसार कृति ; ''पावं विसाइतुल्ल आणा-जोगो श्र मंतसमो " (पंचव )। "रुद्द स्त्री [ "रुच्चि ] सम्यक्त्व-विशेष ; ( उत्त )। २ वि. त्रागमीं पर अ़द्धा रखने वाला; (पंच)। °वं वि [°वत्] आज्ञा मानने वाला ; ( पंचा ) °वत्त न [ °पत्र ] ग्राज्ञा-पत्र, हुकुमनामा ; ( से १, १८ ) । °ववहार पुं [ °व्यवहार ] व्यवहार-विशेष; ( पंचा )। °विजय न [ °विचय, °विजय ] धर्म-ध्यान-विशेष, जिसमें ब्राज्ञा— आगम के गुणों का चिन्तन किया जाता है ; ( औप )। आणाइ पुं [दे] राकुनि, पत्ती ; (दे १, ६४)।

आणाइत्त वि [आज्ञावत् ] त्राज्ञा मानने वाला; (पंचा) । आणाइय वि [ आनायित ] मंगाया हुया ; ( कुमा २, २१)। आणापाण पुं [ आनप्राण ] १ खासोच्छ्वास ; ( प्रासू १०४)। २ श्वासोच्छ्वास-परिमित समय ; ( श्रंख)। °पज्जित्त स्त्री [ °पर्याप्ति ] श्वासोछ्वास लेने की शक्ति ; (नव ६; पव )। आणापाणु स्त्री [ आनप्राण ] ऊपर देखो; " त्राणापाण्त्रो" (भग २४, ४)। आणापाणुय पुं [ आनप्राणक ] श्वासोच्छ्वास-परिमित काल ; (कप्प)। आणाम पुं [ आनाम ] खास, घ्रन्तः-खास ; ( भग )। आणामिय वि [आनामित] १ थोड़ा नमाया हुआ ; (परह १, ४)। २ त्राधीन किया हुत्रा ; (पउम ६८, ३७)। आणाळ पुं [ आळान ] १ वन्धन ; २ हाथी वांधने की रज्जु—डोरी ; ३ जहां पर हाथी बांधा जाता है वह स्तम्भ, खीला; (हे २, ११७; प्रामा)। °क्खंम, °खंम पुं [ °स्तम्म ] जहां हाथी वांधा जाता है वह स्तम्भ; (हे २, 990)1 आणाव देखो आणव=श्रा+ज्ञपय्। श्राखावेदः (स १२६)। क्वकृ—आणाविज्जतः (सुपा ३२३)। क्र-आणावेयव्य ; ( त्राचा )। आणाव सक [ आ+नायय् ] मंगवाना । आणावइ ; (भवि)। संकृ—आणावियः; (नाट)। आणावण न [ आज्ञापन ] त्राज्ञा, हुकुम ; ( षड् )। आणाविय वि [ आज्ञापित ] जिसको हुकुम किया गया हो वह, फरमाया हुआ ; ( सुपा २४१ )। आणाविय ,वि [ आनायित ] मंगवाया हुम्रा ; ( सुपा ३८४ )। आणि देखो आणी। इ--आणियव्य ; ( रयण ६ )। संक्र—आणिय ; ( नाट )। आणिअ वि [ आनीत ] लाया हुत्रा ; ( हे १, १०१ )। आणिअ [ दे ] देखो आढिअ ; ( दे १, ७४ )। आणिकः वि [दे] टेड़ा, वकः ; (से ६, ८६)। आणी सक [आ+नी] लाना । कर्म-- त्राणीत्राइ ; (पि ४४८)। वक्त—" आणंतीए गुणेसु, दोसेसु परं-मुहं कुणंतीए " ( मुद्रा २३६ )। संक्र-- आणीय ; ( विसे ६९६ ) । क्वक् —आणिज्जंतः ( सुपा १६३ ) ।

```
आणीय वि [ आनीत ] लाया हुद्या ; (हे १, १०१ ;
   काल )।
  आणुअन [दे] १ मुख, मुँह; (दे १, ६२; षड्)।
🗸 २ त्राकार, ब्राकृति ; ( दे १, ६२ )।
  आणुकंपिय वि [ आनुकस्पिक ] दयालु, कृपालु ;
   (राज)।
  आणुगामि वि [ अनुगामिन् ] नीचे देखो ; (विसे ७३६)।
  आणुगामिय वि [ आनुगामिक ] १ ब्रांनुसरण करने वाला.
   पीछे २ जाने वाला; (भग)। २ न अवधिज्ञान का एक
   भेद ; ( आवम )।
  आणुधस्मिय वि [ आनुधर्मिक ] इतर धर्म वालों को भी
   अभीष्ट, सर्व-धर्म-सम्मत ; ( आचा )।
  आणुपुञ्च न [ आनुपूञ्यं ] अनुक्रम, परिपाटो ; ( निर
   9,9)1
  आणुपुन्त्री स्त्री [ आनुपूर्ची ] क्रम, परिपाटी ; ( अणु )।
   °णाम, °नाम न [°नामन्] नामकर्म का एक भेद ;
 ् (सम ६७)।
🤼 प्राणुवित्ति स्त्री [ अनुवृत्ति ] त्रनुसरण ; ( सं ६१ ) ।
  आण्व पुं [दे] स्व-पच, डोम ; (दे १, ६४)।
  आणे सक [आ+नी] लाना, ले ब्राना । आणेइ ;
   (महा)। कृ—आणेयव्य ; (सुपा १६३)। संकृ—
   आणेऊण ; ( महा )।
  आणे सक [ ज्ञा ] जानना आणेइ ; ( नाट )।
  आणेसर देखो आणा-ईसर ; ( थ्रा १० )।
  थात देखो थाय= श्रात्मन् ; ( ठा १ )।
  आतंव देखो आयंव=त्राताम्र ; (स २६१)।
  आत्त देखो अत्त=ब्रात्मन् । " ब्रातिहर्य खु दुहेण लब्भइ "
   ( सुत्र १, २, २, ३० )।
  आदंस ) देखो आयंस ; ( गा २०४; प्रति = ; सूत्र १,
  आदंसग (४)।
 आद्वण ) वि [ दे ] त्राकुल, व्याकुल, धवडाया हुआ ;
  आद्ञ ∫( उप प्टरॅ२१ ; हे ४, ४२२ )।
  आदर देखो आयर=श्रा+द। ब्रादरइ ; (हे ४, ⊏३)।
  आदिस देखा आयंस ; ( कुमा ; दे २, १०७ )।
  आदाउ वि [ आदातृ ] प्रहण करने वाला ; ( विसे १५-
    ६८ )∙।
  आदाण देखो आयाण ; ( ठा ४, १ ) ; " गञ्भादालेख
   संजुयासि तुमं " ( पडम ६४, ६० ; उना )।
```

```
आदाण न [ आप्रहण ] उवाला हुत्रा, गरम किया हुत्रा
 ( जल तैल आदि ) ; ( उना )।
आदाणीय देखो आयाणीय ; (कप्प )।
आदाय देखो आया=ग्रा+दा।
आदि देखो आइ=ग्रादि ; ( कप्प ; सूग्र १, ४ )।
आदिच देखो आइच ; ( ठा ४, ३ ; ८ )।
आदिच्छा स्री [ आदित्सा ] ग्रहण करने की इच्छा ;
 (ग्राव)।
आदिज्ञ देखो आएज्ज ; ( भग )।
आदिष्ठ देखो आइडु; ( अभि १०६ )।
आदित्तु वि [ आदातु ] ब्रहण करने वाला हु ( ठा ७ )।
आदिय सक [आ+दा] प्रहण करना । त्रादियइ ;
( उवा )। प्रयो—ग्रादियार्वेति ; ( सूत्र २, १ )।
आदिल । देखो आइल ; ( पि ४६४ )।
आदिल्लग ∫
आदी स्त्री [आदी] इस नाम की एक महानदी; (ठा ४, ३)।
आदाण वि [ आदीन ] १ अत्यंत दीन, बहुत गरीवः; ( सुम्र
 १, १)। २ न. दृषित भिन्ना। °भोइ वि [°भोजिन् ]
 द्वित भिन्ना को लेने वाला ; " ब्रादीणभोईवि करेति पावं "
 (स्त्रम १, १०)।
आदीणिय वि [आदीनिक] ग्रत्यन्त-दीन-संवन्धी;
 " त्रादीणियं उक्कडियं पुरत्था " ( सूत्र १, ४ )।
आदेज देखो आएज ; ( पग्ह १, ४ )।
          आएस=ग्रादेश ; ( कुमा ; वव २, ८ ) ।
आधरिस सक [ आ+धर्षय् ] परास्त करना, तिरस्कारना ।
 श्राधरिसेहि ; ( श्रावम )।
आधा देखो आहा ; (.पिंड )।
आधार देखो आहार=ग्राधार ; ( पण्ह २, ४, )।
आनय देखो आणय : ( अनु )।
आनामिय देखो आणामिय ; ( पण्ह १,४ )।
आपण देखी आवण ; ( ग्रमि १८८ )।
आपण्ण देखो आवण्ण; ( अभि ६४ )।
आपाइय वि [ आपादित ] १ जिसकी त्रापित की गई हो
 वह । २ उत्पादित, जनित ; ( विसे १७४६ )।
आपीड वुं [ आपीड ] शिरो-भूपण ; ( श्रा २८ )।
आपीण देखी आचीण ; (गउड )। ई
आपुच्छ सकं [आं+प्रच्छ् ] त्राज्ञा लेना ; सम्मति लेना ।
 त्रापुच्छइ ; ( महा ) । वक्ट—आपुच्छंत ; ( पि ३६७ ) ।
```

```
कु—आपुच्छणीय ; ( गाया १, १ )। संकृ—आपु-
    च्छिता, आपुच्छिताणं, आपुच्छिऊण, आपुच्छिउं,
    आपुन्छिय ; ( पि ४८२; ४८३; कप्प; ठा ४, १ )।
  आपुच्छण न [आप्रच्छन] ग्राज्ञा, ग्रनुमति; (णाया १, ६)।
  आपुट्ट वि [ आप्रप्र ] जिसकी त्राज्ञा या सम्मति ली गई हो
    वह ; ( सुर १०, ४१ )।
  आपुण्ण वि [ आपूर्ण ] पूर्ण, भरपूर ; ( दे १, २० )।
  आपूर पुं [आपूर] पूरने वाला; " मयणासरापूरं...
   ससिं '' (कप्प)।
  आपूर देखो आऊर । कर्म-- आपूरिजाइ; ( महा )। वक्र-
   आपूरमाण, आपूरेमाण ; (भग; राय)।
  आपेड
           देखो अग्पीड ; (पि १२२, महा )।
  आपेड्ट
  आपेत्ल -
\৴आप्पण न [दे] पिष्ट, ग्राटा ; ( षड् )।
  आफ़्रंस पुं [ आस्पर्श ] ग्रल्प स्पर्श ; ( हे १, ४४ )।
्रशॉफर पुं [ दे ] बूत, जुब्रा ; ( दे १, ६३ ) ।
  आफाल सक [ आ+स्कालय् ] ग्रास्कालन् करना, ग्राधात
   करना। संक्र—आफालित्ताः, आफालिऊणः, (पि
   ५८२ ; ५८६ )।
 आफालण देखो अप्फालण ; ( गा ४४६ )।
 आफोडिअ न [ आस्फोटित ] हाथ पछाडना ; ( पण्ह
   9, 3)1
 आवंध सक [ आ+वन्ध् ] मज़वूत वाँधना । वक्ट-आवं-
  घंत ; ( हे १, ७ )। संक्र—आवंधिऊणः (पि ४८६)।
 आवंध पुं [ आवन्ध ] संवन्ध, संयोग ; ( गउड )।
 आवद्ध वि [ आवद्ध ] वँधा हुत्रा ; ( स ३४५ )।
 आवाहा स्त्री [ आवाधा ] १ ग्रल्प वाधा ; ( णाया १,
  ४)। र श्रन्तर; (सम १४)। ३ मानसिक पीड़ा;
  (頭)1
 आभंकर पुं [ आभङ्कर ] १ ब्रह- विशेष ; ( ठा २, ३ )।
  २ न विमान-विशेष; (सम ८)। °पभंकर न [°प्रभङ्कर]
  विमान-विशेष ; ( सम 🖛 )।
 आभक्खाण देखो अञ्भक्खाण ; ( उना )।
आभट्ट वि [ आभाषित ] १ कथित, उक्त ; ( सुपा १४१ )
  २ संभाषित ; ( सुर २, २४८ )।
आभरण न [आभरण] त्रलंकार, ग्रामूषण; (पि
  ६०३)।
```

```
आभन्व वि [ आभान्य ] होने योग्य ; संमान्य ; ( वव ;
   सुपा ३०७ )।
  आभा स्त्री [आभा] प्रभा, कान्ति, तेज ; (कुमा;
   श्रीप )।
 आभागि वि [आभागिन् ] मोक्ता, मोगी "अणेगाणं
  जम्ममरणाणं त्राभागी भवेज'' (वसु ; णाया १, १८)।
 आभार पुं आभार वोम, भार ; ( सुपा २३६ )।
 आभास सक [आ+भाष्] कहना, संभाषण करना।
  ग्राभासइ ; (हे ४, ४४७)।
 आभास पुं [ आभास ] १ जो वास्तविक में वह न होकर
  उसके समान लगता हो; २ विपरीत ; "करणाभासेहिं"
  (कुमा)।
 आभासिय पुं [ आभाषिक ] १ इस नामका एक म्लेच्छ
  देश; २ उसमें रहने वाली म्लेच्छ जाति ; ( पगह १, १ )।
  ३ एक अन्तर्द्वीप ; ४ उसमें रहने वाला ; "कहि एां भंते !
  त्राभासियमणुयाणं त्राभासियदीवे नामं दीवे" (जीव ३;
  ठा४,२)।
 आभासिय देखो आभट्ट ; ( निर )।
 आभिओइय देखो आभिओगिय ; ( महा )।
 आभिओग पुं [ आभियोग्य ] १ किंकर-स्थानीय देव-
  विशेष ; (ठा ४, ४)। २ नौकर, किंकर ; (राय)।
  ३ किंकरता, नौकरी ; ( दस ६, २ )।
आभिओगि वि [आभियोगिन् ] किंकर-स्थानीय देव ;
  (दस ६)।
आमिओगिय वि [ आमियोगिक ] १ मन्त्र त्रादि से
  आर्जाविका चलाने वाला ; (परण २०)। २ नौकर-
  स्थानीय देव-विशेष ; ( खाया १, 🗅 )। ३ वशीकरण,
  दूसरे को वश में करने का मन्तादि-कर्म ; ( पंचा ; महा )।
आमिओगिय वि [ आभियोगित ] वशीकरण ब्रादि से
 संस्कृत ; ( आव )।
आभिओगां देखों आभिओग; (पाण २०)।
आभिग्गहिय वि [आभित्रहिक ] १ प्रतिज्ञा से संबन्ध
' रखने वाला ; २ प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाला ; ( त्र्राव )।
 ३ न. मिथ्यात्व-विशेष ; ( श्रा ६ )।
आभिणंदिय पुं [ आभिनन्दित ] श्रावण मास ; ( चंद )।
          ो वि [दे] प्रवृत्तः, "श्राभिष्टं परमरणं" ( पडम
आमिडिय र, ४२; ६, १६२; वजा ४२)।
```

आभिणिवोहिय न [आभिनिवोधिक ] इन्द्रिय ग्रीर मन से होने वाला प्रत्यत्त ज्ञान-विशेष ; (सम ३३)। आभिसेक्क वि [आभिषेक्य] १ अभिषेक के योग्य ; ( निर १, १ )। २. मुख्य,प्रधान ; "ग्रामिसेक्कं हरिथरयणं पडिकप्पेह" ( श्रीप )। आभीर रेषुं [आभीर ] एक शृद-जाति, ब्रहीर, आभीरिय गोवाला ; ( सूत्र १, ८ ; सुर ६, ६२ )। आभूअ वि [ आभूत ] उत्पन्न ; ( निर १, १ )। आमेडिय [दे] देखो आमिट्टः (उप प्ट ४२ ) आभोइअ वि [ आभोगित ] देखा हुआ ; ( कप्प )। आभोग पुं [आभोग ] १ विलोकन, देखना ; (उप १४७)। २ प्रदेश, स्थान ; (सुर २, २२१)। ३ डपकरण, साधन ; ( त्रोघ ३६ )। ४ प्रतिलेखन ; ( ग्रांघ ३ )। ५ उपयोग, ख्याल ; ( भग ) । ६ विस्तार ; ( गाया १, १ )। ७ ज्ञान, ज्ञानना ; ( भग २४, ६ ; ठा ४)। देखो आभोय=ग्रामं।ग। आभोगण न [ आभोगन ] ऊपर देखो ; ( गांदि )। आमोगि वि [ आमोगिन ] परिपूर्ण, "जह कमलो निरवाश्रो जाद्यो जसविहवाभोगी" ( सुपा २७४ )। °णी स्त्री [ °नी ] मानसिक निर्णय उत्पन्न कराने वाली विद्या-विशेष; ( बृह )। आभोय सक [आ+भोगय ] १ देखना । २ जानना । ३ ख्याल करना। श्राभोएइ ; ( उवा ; गाया )। वकु---आभोएमाण ; (कप)। संकृ—आभोइत्ता, आभोए-ऊण, आभोइअ ; (दस ५; महा; पंचव )। आभोय पुं [आभोग] १ सर्पकी फणा; (स ६१०)। २ देखो आभोग ; ( ब्राव ; महा ; सुर ३, ३२ )। आम य [ आम ] यनुमति-प्रकाशक अव्यय, हाँ ; ( गा ४१७ ; सुर २, २४१ ; स ४१६ )। आस पुं [ आम ] १ रोग, पीड़ा ; (से ६, ४४ )। २ वि अपन्य, कचा ; (श्रा २०)। ३ अशुद्ध, अपवित्र ; (ग्राचा)। °जर पुं [ °ज्वर ] ग्रजीर्ण से उत्पन्न बुखार ; (गा ११)। आमइ वि [ आमयिन् ] रोगी; (वव १,१ )। आमंड न [दे] बनावटी श्रामला का फल, कृद्रिम श्राम-लक; (उप पृ २१४; उप १४१ टी )। आमंडण न [ दे ] भागड, पाल ; ( दे १,६८ ) आमंत सक [ आ + मन्त्रय् ] १ ब्राह्मन करना, संबोधन

करना। २ अभिनन्दन करना। वक्त--आमंतेमाण; ( श्राचा )। सक् आमंतित्ता; (कप्प) ; आमंतिय ; (स्त्रा १, ४)। आमंतण न [ आमन्त्रण ] त्राह्वान, संवोधन ; ( वव ) °वयण न [ °वचन ] संवोधन-विभित्तः, ( विसे ३४५७ )। आमंतणी स्त्री [आमन्त्रणी ] १ संबोधन की भाषाः श्राह्मन की भाषा ; (दस ६)। र श्राट्वी संवोधन-विभक्ति ; ( ठा ८ )। आमंतिय वि [ आमन्त्रित ] संबोधित, ( विपा १, ६ )। आमग देखो आम ; ( णाया १, ६ )। आमज सक [ आ + मृज् ] एक बार सांक करना । ग्राम-ज्जेज्जः ( ब्राचा ) । वक् आमज्जंतः ( निच् ) प्रयो-आमज्जावंत, ( निवू )। आमद् पुं [ आमर्द् ] संघर्ष, आघात ; ( कुमा )। आमय पुं [आमय] रोग, दर्द ; (स १६६ ; स्वप्न ६०)। °करणो स्त्री [ °करणी ] विद्या-विरोव ; (स्थ्र ٦, २) ١ आमय वि [ आमत ] संमत, अनुमत ; ( विवे १३६ ) ( आमरिस युं [ आमर्प ] स्पर्श ; ( विसे ११०६ )। आमलई स्त्री [ आमलकी ] श्रामला का पेंड ; ( दे ) । आमलकप्पा स्त्री [ आमलकरुपा ] नगरी-विशेष ; ( ग्राया २, १ )। आमलग पुं [आमरक ] १ चारों श्रोर से मारना। २ विपाक-श्रुत का एक अध्ययन ; ( ठा १० )। आमलग ) पुंन [आमलक] १ त्रामला का पेड; ( ठा ४ )। आमलय ) २ त्रामला का फल ; " मुक्खोवात्रो त्रामलगो विव करतले देसियो भगवया '' ( वसु ; कुमा )। आमलय न [दे] नृपुर-गृह, नृपुर रखने का स्थान; (दे १, **ξυ)**Ι आमसिण वि [ आमसृण ] १ थोडा चिकना ; २ उल्लसित ; (से १२, ४३)। आमिल्ल सक [ आ+मुच् ] छोड़ना । आमिल्लइ ; (भवि)। आमिस न [आमिप] १ मांस ; ( खाया १, ४)। २ वि. मनोहर, युन्दर ; ( से ६, ३१ )। ३ श्रासक्ति का कारण ; " व्यामिसं सञ्ज्ञमुजिमता विहरिस्सामो निरामिसा " ( उत १४)। ४ ब्राहार, फ़लादि भोज्य वस्तुः (पंचां ६)।

आमुंच सक [ आ+मुच् ] १ छोड़ना । २ उतारना । ३ पहनना । वक्र-आमुंचंत ; ( त्राक ३८ )। आमुक्क वि [ आमुक्त ] १ त्यक्त ;ु( गा ५३६; गउड )। २ ऊतारा हुआ ; ( आक ३८ )। ३ परिहित ; ( वेणी १११ टी )। आमुद्ध वि [आमृष्ट ] १ स्युष्ट । २ उत्तटा किया हुआ ; ( स्रोघ )। आमुय सक [ आ+मुच् ] छोड़ना, त्यागना । आमुयइ ; ( गउड )। आमुस सक [ आ + मृश् ] थोड़ा या एक वार स्पर्श करना । वक्र-आमुसंत, आमुसमाण ; ( ठा १; द्याचा ; भग ५, ३ )। आमेडणा स्त्री [आम्रेडना] विपर्यस्त करना, उत्तरा करना ; (पणह १, ३)। ्रथामेल पुं ( दे ) तट, जटा ; ( दे १, ६२ )। आमेळ े पुं [ आपीड़ ] फूलों की माला, जो मुकुट पर आमेलग { धारण की जाती है, शिरो-भूषण; ( हे १, १०५; आमेलय पि १२२; भग ६, ३३)। आमेल्रिअ वि [ आपोडित ] अवतंसित, शिरो-भूषण से विभृषित ; ( से ६, २१ )। आमोअ अक [ आ+मुद् ] खुश होना । संक्र-आमो-एवि ( अप ) ; ( भवि )। ् आमोअ पुं [दें आमोद ] हर्ष, खुशी; ( दे १, आमोअ पुं [ आमोद् ] सुगन्ध, अच्छी गन्ध ; ( से १, २३ )। आमोअअ वि [ आमोदक] १ सुगन्ध उत्पन्न करने वाला । २ श्रानन्द-जनक ; (से ६, ४०)। आमोअअ वि [ आमोदद ] सुगन्ध देने वाला ; ( से ६, 80)1 आमोइअ वि [आमोदित ] हृष्ट, हर्षित ; ( भवि )। आमोक्खा स्त्री [ आमोक्ष ] १ बुटकारा । १ परिलाग ; . ( सूत्र १, ३ ; पि ४६० )। आमोड पुं [ दे ] जूट, लट, समूह ; ( दे १, ६२ )। `आमोडग न [ आमोटक ] १ वाद्य-विरोष; ( ब्राचू )। २ फूलों से वालों का एक प्रकार का वन्धन ; ( उत्त ३ )। आमोडण न [ आमोटन ] थोडा मोड़ना; ( पण्ह १, १ )। आमोडिअ वि [ आमोटित ] मर्दित ; ( माल ६० )।

आमोद ) देखो आमोअ ; (स्वप्न ४२; सुर ३, ४१ ; आमीय 🕽 काल 🖰 । आमोय पुं [ आमोक ] कतवर-पुञ्ज, कतवार का ढग, कूडे का पुञ्ज ; ( ग्राचा २, ७, ३ )। अामोरअ वि [दै] विशेष-ज्ञ, अच्छा जानकार ; (दे १, ६६ )। आमोस पुं [ आमर्श , °र्ष ] स्पर्श, क्वूना ; " संफरिसण-मामोसो " (पण्ह २, १ टी ; विसे ७८१)। आमोसग वि [ आमोषक ] १ चोर, चोरी करने वाला ; ( ठां ४, २ )। २ चोरों की एक जाति ; ( उर २, ६ )। आमोसिहि पुं [ आमशौषिष्र ] लिब्ध-विशेष, जिसके प्रभाव से स्पर्श माल से ही सब रोग नष्ट होते हैं ; ( पगह २, १ ; श्रीप )। आय पुं [ आय ] १ लाभ, प्राप्ति, फायदा; (त्रणु)। वनस्पति-विशेष ; ( पराण १ )। ३ कारण, हेतु ; ( विसे १२२६; २६७६ ) ४ अध्ययन, पठन ; (विसे ६६८ )। ५ गमन ; (विसे २७६२)। आय वि [आज] १ अज-संबन्धी, २ वकरे के वाल से उत्पन्न (वस्नादि); (ग्राचा)। आय वि [ आगत ] आया हुआ ; ( काल )। " आय वि [ आत्त ] गृहीत ; " त्रायचरित्तो करेइ सामण्णं " (संथा ३६)। आय पुं [ आगस् ] १ पाप ; २ अपराध, गुन्हा ; (श्रा २३ )। आय पुंस्त्री [ आत्मन् ] १ त्रात्मा, जीव ; (सम १ )। २ निज, स्वयं ; '' अहालहुस्सगाइं रयणाइं गहाय आयाए एगंतमंतं अवक्कामंति " ( भग ३, २ )। ३ शरीर, देह; ( णाया १, ८)। ४ ज्ञान श्रादि श्रात्मा के गुण ; ( श्राचा ) । ° गुत्त वि [ ° गुप्त ] संयत, जितेन्द्रिय ; " आयगुता जिइंदिया " (सुत्र) । °जोगि वि [ °योगिन ] मुमुत्तु, ध्यानी; (सुत्र )। °हि वि [ °थिन् ] मुमुत्तः; "एवं से भिक्ख ग्रायद्री" ( सूत्र )। °तंत वि [ °तन्त्र ] स्वाधीन, स्वतन्त्र ; ( राज )। °तत्त न [ °तत्त्व ] परम पदार्थ, ज्ञानादि रत्न-त्रय ; ( त्र्याचा ) । °प्पमाण वि [ °प्रमाण ] साढ़े तीन हाथ का परिमाण वाला; ( पव )। °प्पचाय न [°प्रचाद] वारहवें जैन अङ्ग अन्थ का एक भाग, सातवाँ पूर्व ; (सम २६)। भाव पुं [ भाव] १ त्रात्म-स्वरूप; २ निज ब्रभिप्राय ; ( भग ) । ३ विषया-

सक्तिः; " विणइज्जयो सन्त्रह ग्रायभावं " ( स्रग्न )। °य पुं िज ] पुत्र, लड़का: (भिव )। 'रक्ख वि िरक्ष ] अङ्ग-रत्तक; ( णाया १, ८)। °व वि [ °वत् ] ज्ञानादि त्रात्म-गुर्णो से संपन्न ; ( ब्राचा )। °हम्म वि [ °द्म ] श्रात्मा को श्रधोगति में ले जाने वाला; २ देखो आहाकस्म; (पिंड)। आय° देखो आवइ ; " किंचायरिक्ख्यो जो पुरिसो सो होइ वरिससयञ्चाक '' ( सुपा ४५३ ) आयइ स्त्री [ आयति ] भविष्य काल ; ( सुर ४, १३१ )। आयइत्ता देखो आइ=ग्रा+दा। आयंक पुं [ आतङ्क ] १ दुःख; २ पीडा ; ( ग्राचा )। दुःसाध्य रोग, आशु-घाती रोग ; ( औप )। आयंगुल न [ आत्माङ्गल ] परिमार्ण का एक भेंद ; " जेणं जया मण्सा, तेसि जं होइ माणह्वं तु । तं भणियमिहायंगुलमणिययमाणं पुण इमं तु । " (विसे ३४० टी)। आयंच सक [ आ+तञ्च् ] सींचना, छिटकना । श्रायंचइ, श्रायंचामि ; ( उवा )। ्र<mark>ीआयंचिणिया स्त्री [ आतञ्चिनिका ]</mark> क्रम्भकार का पाल-विशेष, जिसमें वह पाल बनाने के समय मिट्टी वाला पानी रखता है : ( भग १४ )। आयंचणी स्त्री [आतञ्चनी] अपर देखो; (भग ११)। आयंत वि [ आचान्त ] जिसने भ्राचमन किया हो वह ; ( गाया १, १ ; स १८६ )। आयंत देखो आया=ब्रा+या। आयंतम वि [ आतमतम ] श्रात्मा को खिन करने वाला ; ( ठा ४, २ )। आयंतम वि [आत्मतमस् ] १ अज्ञानी, अजान ; २ कोधी; ( ठा ४, २ )। आयंदम वि [आत्मदम ] १ ब्रात्मा को शान्त रखने वाला, मन और इन्द्रियों का निप्रह करने वाला ; र अश्व त्रादि को संयत रहने को सीखाने वाला ; (ठा ४, २)। आयंप पुं [ आकम्प ] १ कॉपना, हिलना । २ कॅपाने वाला; (पउम ६६, १८)। आयंपिय वि [आकम्पित ] कॅपाया हुआ ; (स ३५३)। आयंव अक [वेप्] कॉपना, हिलना। आयंबर ; (हे ४, १४७)।

आयंव ) वि [आताम्र] थोड़ा लाल ; (श्रीप; आयंविर े सुर ३, ११०, सुपा ६, १४४ )। आयंविल न [ आचाम्ल ] तप-विशेष, आंविल ; ( णाया १, ८) । °वड्डमाण न [°वर्धमान] तपश्चर्या-विशेष ; ( अंत ३२ ; महा )। आयं विलिय वि [ आचा म्लिक ] श्राम्विल-तप का कर्ता; ( ठा ७ ; पग्ह २, १ )। आयंभर ) वि [ आत्मम्भरि ] स्वार्थी, एकलपेटा ; आयंभरि ( ठा ४, ३ )। आयंव अक [ आ+कम्पु ] काँपना, हिलना ; ( प्रामा ) । आयंस ) वं [आदर्श] १ दर्पण ; ( पण्ह १; ४ ; सूत्र आयंसग 🐧, ४ )। २ वैल ब्रादि के गले का भूषण-विशेष; (अणु)। "मुह पुं [ "मुख] १ एक अन्तद्वीप; २ उसके निवासी मनुज्य ; ( ठा ४, २ )। आयक्ख देखो आइक्ख। आयक्खाहि: (भग)। आयग वि [ आजक ] देखो आय=त्राज ; ( ब्राचा )। आयज्भः ब्रक विष् ] काँपना, हिलना । ब्रायज्मः 🕫 (हे ४, १४१ ; षड् )। वक् -- आयज्भतं ; ( कुमा )। आयट्ट सक [आ+वर्त्तय] १ फिराना, धूमाना । २ उवा-लना। वकु-आअट्टंत ; (से.४, ७४ ; ८, १६)। क्वक् आयद्विज्ञमाण ; ( णाया १, ६ )। आयट्टण न [ आवर्त्तन ] फिराना ; ( सुपा ४३० )। आयडढ सक [ आ+रुष् ] खींचना । श्रायड्टइ, ( महा )। क्वकू--आअडिढज्जंत ; (से ४, २८)। आयड्ढिऊण ; ( महा )। आयङ्ढण न [ आकर्षण ] त्राकर्षण, खींचाव ; ( सुपा १२, ७६ ; गा ११८ )। आयिड्ढि स्री [ आरुष्टि ] ऊपर देखा ; ( गउड ; दे £, 29 ) | आयड्डि पुं [ दे ] विस्तार ; ( दे १, ६४ )। आयडिढय वि [ आरुप् ] खींचा हुआ ; ( काल; कप् )। आयण्ण सक [आ+कर्णय् ] सुनना, श्रवण करना। ब्राव्यक्षेड् ; (गा ३६४) । वक्र—आअण्णंत ; (से १, ६४ ; गा ४६४ ; ६४३ )। संक्र—आयण्णिऊण; ( उवा )। आयण्णण न [ आकर्णन ] श्रवण ; ( महा )। आयण्णिय वि [आकर्णित ] सुना हुआ ; ( उवा )।

आयतंत वकु [ आद्दत् ] प्रहण करता हुआ ; ( सूअ 7,9)1 आयत्त वि [ आयत्त ] त्राधीन, स्व-वश ; ( गा ३७६ )। आयन्न देखो आयण्ण। वक्त -आयन्नंत ; ( सुर १, २४७ )। आयन्नण देखो आयण्णण ; ( सुर ३, २१० )। आयम तक [आ+चम्] श्राचमन करना, कुल्ला करना। हेक्च-आयमित्तए ; (कप्प)। क्क-आयममाण ; ( टा १ )। आयमण न [आचमन] शुद्धि, शौच ; ( श्रा १२ ; गा ३३० ; निवू ४ ; स २०६ ; २४२ )। आयमिअ.देखो आगमिअ; (हे १, १७७)। आयमिणी स्त्री [ आयमिनी ] निद्या-निरोष ; (सूत्र २, २ ) । आययः वि [ आयत ] १ तम्वा, विस्तृत ; ( उवा ; पडम ८, २१४)। २ पुं मोचा ; (सुत्र १, २)। आययण न शियतन । १ घर, गृह ; ( गउड )। २ त्राश्रय, स्थान ; ( त्राचा )। ३ देव-मन्दिर ; ( त्रावम )। ४ धार्मिक जनों का एकत्र होने का स्थान ; "जत्थं साहम्मिया वहवे सीलवंता वहुस्सुया। चरितायारसंपणणा ब्राययणं तं वियाण हु" (धम्म )। १: कर्म-वन्ध का कारण ; ( ग्राचा )। ६ निर्णय, .निश्रय.; ( स्त्र १, ६ )। ७ निर्दोष स्थान ; ( सार्घ १०६ )। आयर सक [आ+चर्] श्राचरना, करना । श्रायरइ; ( महा; उन )। नक्र--आयरंत, आयरमाण ; (भग)। क्र--आयरियव्व ; (स १) आयर पुं [आकर] १ खानि, खानः २ समूहः (कालः कप्पू)। आयर देखो आयार=श्राचार ; ( पुष्फ ३४६ )। आयर पुं [ आदर ] १ सत्कार, सम्मान ; (गउड)। २ परिग्रह, श्रसंतीप ; ( पण्ह १, ४ )। ३ ख्याल, संभाल ; ं(कप्पू)। आयरंग पुं [आयरङ्ग] इस नाम का एक म्लेच्छ राजा ; (पउम २७, ६)। आयरण न [ आचरण ] प्रशृति, अनुश्रान ; ( पंडि )। आयरण न [ आदरण ] श्रादर ; (भग १२, ६)। भायरणा स्त्री [आचरणा] श्राचरण, श्रनुष्ठान ; (सिंह १४६ं ; उबर १४६ )।

आयरिय वि [ आचरित ] १ अनुष्ठित, विहित, कृत ; ( उवा ) । २ ने. शास्त्र-सम्मत चाल-चलन ; " ग्रसहेण समाइन्नं जं कत्थइ केणइ ग्रसावज्जं। न निवारियमन्नेहि य, वहुमणुमयमेयमायरियं" (उप ५१३)। आयरिय पुं [ आचाय ] १ गण का नायक, मुलिया ; ( आवम )। २ उपदेशक, गुरु, शिचक; ( भग १, १ )। ३ अर्थ पढाने वाला ; (भग ८, ८)। आयरिस देखो आयंस ; ( हे २, १०४ )। आयल अक लिम्ब १ व्याप्त होना । २ लटकना । 'केसंकलाउ खंधि श्रोणल्लाइ, परिमोक्कलु नियंवि आयल्लइ'' (भवि)। अार्यछया स्त्री [ दे ] वेचैनी ; " मयणसरविहुरियंगी सहसा त्रायल्लयं पता " ('पउम ८, १८६ )। '' विद्धो ऋणंग-वाणेहिं माति त्रायल्लयं पतों " ( सुर १६, ११० )। " किं उण पित्रवत्रस्य मत्रणात्रल्लयं अत्तणो उइदेहिं अक्खरेहिं णिवेदेमि '' (कप्पू )। देखो आअल्ल। आर्याल्लिय वि [ दे ] ब्राकान्त ; व्याप्त ; ( उप १०३१ टी; भवि )। आयच वि [ आतप ] १ उद्योत, प्रकारा ; ( गा ४६ ) । २ ताप, धाम; (उत्त)। ३ न मुहूर्त-विशेष; (सम ५१)। °णाम °नाम न [ °नामन् ] नामकर्म का एक भेद ; (सम ६७)। आयवत्त न [ आतपत्र ] छत्र, छाता ; ( गाया १, १.)। आयवत्त पुं [ आर्यावर्त्त ] भारत, हिंदुस्तान ; ( इक )। आयवा स्त्री [आतपा] १ सूर्य की एक त्रप्र-महिषी--पटरानी; २ इस नाम का 'ज्ञाताधर्मकथा' सूत्र का एक अध्ययन; (णाया २, १ ) । आयस वि [ आयस ] लोहे का, लोह-निर्मित ; ( गउड ; निचु १)। आयसौ स्त्री [ आयसी ] लोहे की कोश; ( पण्ह १, १ )। आया देखो आय=ग्रात्मन्। ; ` आया सक [आ + या] त्राना, ग्रागमन करना । त्रायंति ; (सुपा १७)। त्रायाइंति, त्रायाइंसु; (कप्प)। वक्त--आयंत । आया संक [आ+दा] ग्रहण करना, स्वीकार करना। आयइजा ; ( उत ६ )। क्र—आयाणिजा ; (ठा ६)। संक्र—आयाए, आदाय, आयाय; (कस; कर्य; महा)।

आयाद् स्त्री [ आजाति:] १ उत्पत्ति, जन्म; ( ठा १० )। २ जाति, प्रकार ; ३ आचार, आचरण ; ( आचा )। 'हाण न [ 'स्थान ] १ संसार, जगत् ; २ ' श्राचाराङ्ग ' सूत्र के एक अध्ययन का नाम ; (ठा १०)। आयाइ स्त्री [आयाति ] १ त्रागमन । २ उत्पत्ति, गर्भ से वाहर निकलना ; (ठा २, ३)। ३ त्रायति, भविष्य काल; (दसा)। आयाप देखो आया=श्रा+दा। आयाण पुन [ आद्दान ] १ व्रहण, स्वीकार ; ( ब्राचा )। २ इन्द्रिय ; (भग ५,४)। ३ जिसका ब्रहण किया जाय वह, प्राह्य वस्तु; ( ठा ४; स्त्र २, ७ )। ४ कारण, हेतु ; "संति मे तउ त्रायाणा जेहिं कोरइ पावगं '' ( सूत्र १, १); " किंवा दुक् बायाणं. श्रद्धज्काणं. समारुहिस " ( पडम ६४, ४८ )। .५ झादि, प्रथम ; ( अणु )। आयाण न [ आयान ] १ त्रागमन । २ त्रश्व का एक त्राभरण-विरोप ; ( गउड )। आयाम सक [आ+यमय्] लम्बा करना। क्वक्र---ोआआमिज्जंत ; ( से १०, ७ )। संकृ—आयामेत्ता, आयामेताणं ; (भग ; पि ४८३ )। आयाम सक [ दा ] देना, दान करना । आयामेइ ; ( भग ११)। संक --आयामेत्ताः (भग ११)। आयाम पुं [ आयाम ] लम्बाई, दैर्घ्य ; ( सम २; गडड )। आयाम पु [ दे ] वल, जोरं ; ( दे १, ६४ ) । 🦯 आयाम न [ आचाम्ल ] तप-विरोब, श्रायंविल ; " नाइ-विगिद्धो उ तवी छम्मासे परिमियं तु श्रायामं (श्राचानि २७२ ; २७३)। आयाम )न [आचाम] अवस्तावण, चावल आदि का आयामग र्पानी ; ( श्रोध ३४६ ; उत्त १४ )। आयामणया स्त्री [ आयामनता ] लम्बाई ; ( भग )। आयामि वि [ आयामिन् ] लम्बा ; ( गउड )। आयामुही स्त्री [ आयामुखी ] इस नाम की एक नगरी; (स४३१)। आयाय देखो आया=श्रा+दा। " आयाय वि [ आयात ] ग्राया हुग्रा; ( पडम १४, १३०; (दे १, ६६; कुम्मा १६)। आयार सक [ आ + कारय् ] बोलाना, आह्वान करना । ब्राब्रोरेदि ( शौ ) ; (नाट) । संक्र-आआरिअ; आया-रेज्जण ; ( नाट ; स १७८ )।

आयार पुं [ आकार ] १ ब्राकृति, रूप ; ( णाया १, १ )। २ इङ्गत, इसारा ; ( पात्र )। आयार पुं [ आचार ] १ श्राचरण, श्रनुष्टान ; (ठा २, ३ ; आचा )। २ चालचलन, रीतभात ; (पउम ६३, ८)। ३ वारह जैन अङ्ग-प्रन्थो में पहला प्रन्थ " आयारपढम-सुते " ( उप ६८० )। ४ निपुण शिष्य; ( भग १, १ )। °वखेवणी स्त्री [ ° ाक्षेपणी ] कथा का एक भेद; (ठा ४)। ° मंडग ° भंडय न [ ° भाण्डक ] ज्ञानादि का उपकरण--साधन ; ( णाया १, १ ; १६ )। आयारिमय न [आचारिमक ] विवाह के समय दिया जाता एक प्रकार का दान ; (स ७७)। आयारिय वि [ आकारित ] १ ं ब्राहृत, वोलाया हुआ ; (पउम ६१, २४)। २ न. आह्वान-वचन, आ्राच्नेप-वचन; (से १३, ८०; अभि २०४)। आयाव सक [आ+तापय् ] सूर्य के तापः में शरीर को थोडा तपाना। २ शीत, अगतप आदि को सहन करना। वक्र-आयावंत; (पडम ६, ६१); आयाविंत; (काल); आया-वेंत; ( पडम २६, २१ ) ; आयावेमाण; ( महा ; भग्)। हेक्--आयावेत्तए; (कस)। संक् - आयाविय; (ब्राचा)। आयाव पुं [ आताप ] त्रप्रस्क्रमार-जातीय देव-विशेष ; (भग १३, ६)। आयावग वि [आतापक] शीत ब्रादि को सहन करने वाला; (स्अप्तर, २)। आयावण न [आतापन] एक वार या थोडा ब्रातप ब्रादि को सहन करना; (णाया १, १६)। °भूमि स्त्री [ °भूमि ] शीतादि सहन करने का स्थान; ( भग ६, ३३)। । (ठा ३, ४,)। आयावय वि [ आतापक ] शीत ब्रादि को सहन करने वाला ; (पण्ह २, १)। आयावल 🚶 पुं [ दे ] सवेर का तड़का, वालातपः; 🤇 दे 🗸 आयाचलय 🤳 १, ७० ; पाञ्च ) । 🦼 आयावि वि [ आतापिन् ] देखो आयावयः ( ठा ४ )। आयास सक [ आ+यासय् ] तकलीफ देना, खिन्न करना। ब्राब्रासंति ; (पि ४६०)। संक्र**—आआस्ति**अ; (मा ४५)। आयास पुं [ आयास ] १ तकलीफ, परिश्रम, खेद; ( गउड )। २ परिग्रह, असन्तोष ; ( पग्ह १, ४ )। °िलिप ही [ °िलिप ]े लिपि-निरोष ; ( पण्ण १ )।

आयास देखो आयंस : ( षड् )। आयास देखो आगास; (पउम ६६, ४०; हे १, ८४)। °तिलय न [ °तिलक ] नगर-विशेष ; ( भवि )। आयासइत्तिअ वि [ आयासियतृ ] तकलीफ देने वाला ; (अभि ६३)। आयासतल न [दे] प्रासाद का पृष्ठ भागः (दे १,७५)। आयासलव न [दे] पिच्च-गृह, नीड़ ; (दे १, ७२)। आयासिअ वि [ आयासित ] परिश्रान्त, खिन्न ; ( गा 980)1 आयाहिण न [ आद्क्षिण ] दिच्चण पार्श्व से भ्रमण करना ; (उवा) । °पयाहिण वि '[ °प्रदक्षिण ] दिच्च पार्श्व से भ्रमण कर दिचाण पार्श्व में स्थित होने वाला ; (विंपा १, १)। °पयाहिणा स्त्री [ °प्रदक्षिणा ] दिन्तण पार्श्व से परिश्रमण, प्रदिचाणा ; (ठा १)। आयु देखो आउ=ग्रायुष् । °वंत वि [ °वत् ] चिरायुष्क, दीर्घ त्रायु वाला ; (पगह १, ४)। आर पुं [ आर ] १ मंगल-ग्रह ; ( पडम १७, १०८ ; सुर १०, २२४)। २ चौथी नरक का एक नरकावास; (ठा ६)। ३ वि. अर्वाक्तन, पूर्व का ; (सूअ १, ६)। °आरअ वि [ कारक ] कर्ता, करने वाला ; (गा १७६; ३४८ )। आरओ ब्र [ आरतस् ] १ पूर्व, पहले, ब्रवीक् ; (सूत्र १, ५ ; स ६४३ ) । २ समीप में, पास में; (उप ३३१) । ३ शुरू कर के, प्रारम्भ कर के ; ( विसे २२८४ )। आरंदर वि [दे] १ अनेकान्त ; २ संकंट, व्याप्त; (दें १, . v=) | आरंभ सक [ आ+रम् ] १ शुरू करना । २ हिंसा करना । ब्रारंभइ; (हे ४, १४४)। वक्त-आरंभंत (गा ४२; से ८, ८२)। संक्र-आरंभइत्ता, आरंभिअ; (नाट)। आरंभ पुं [ आरम्भ ] १ शुरुत्रात, प्रारम्भ ; (हे १, २०)। २ जीव-हिंसा, वधः ( श्रा ७)। ३ जीव, प्राणीः; (पग्ह १, १)। ४ पाप-कर्म; (ःश्राचा)। <sup>°</sup>य वि [ °ज ] पाप-कार्य से उत्पन ; ( ग्राचा )। °विणय पुं ्[ °विनय ] ब्रारंभ का ब्रभाव। °विणंइ वि [°विनयिन् ] त्रारंभ से विरत ; ( ग्राचा )। आरंभग ) पुं [ आरम्भक ] १ ऊपर् देखो ; ( सुत्र २, आरंभय र्६)। २ वि. शुरू करने वाला ; (विसे ६२८; उप पृ ३ )। ३ हिंसक, पाप-कर्म करने वाला ; ( ब्राचा )।

आरंभि वि [ आरम्भिन् ] १ शुरू करने वाला ; ( गउड )। २ पाप-कार्य करने वाला ; ( उप ८६६ )। आरंभिअ पुं [ दे ] मालाकार, माली ; ( दे १, ७१ ) । आरंभिअ वि [ आरब्ध ] प्रारब्ध, शुरू किया हुआ ;ू (भवि)। आरंभिअ देखो आरंभ=श्रा+ रम्। आरंभिया स्त्री [ आरम्भिकी ] १ हिंसा से सम्बन्ध रखने वाली किया ; २ हिंसक किया से होने वाला कर्म-बन्ध ; ( ठा २, १ ; नव १७ )। आरक्ख वि [ आरक्ष ] १ रच्चण करने वाला ; ( दे १, १५)। २ पुं कोटवाल, नगर का रक्तक ; (पात्र )। आरक्खग वि [ आरक्षक ] १ रक्तण करने वाला, वाता ; (कप्प; सुपा ३४१)। २ पुं. चितियों का एक वंश; ३ वि. उस वंश में उत्पन्न ; (ठा ६)। आरक्खि व [ आरक्षिन् ] रचक, त्राता ; ( ठा ३, १ ; श्रोघ २६०)। आरक्लिंग । वि [आरक्षिक ] १ रचंक, वाता ; २ ग्रेन आरक्खिय ) कोटवाल ; (निचू १, १६ ; सुपा ३३६ ; महा; स १२७; १४१ )। आरज्भ वि [ आराध्य ] पूज्य, माननीयः ( यच्चु ७१)। आरड सक [ आ+रट् ] १ चिल्लाना, बूम मारना। २ रोना । वकु--आरडंत ; (उप १२८ टी)। आरडिऊणः ( महा )। आरडिअ न [दे] १ विलाप, क्रन्दन; २ वि. चित-युक्त ; (दे १, ७६)। आरण पुं [ आरण ] १ देवलोक विशेष ; ( अतु ; सम ३६ ; इक )। र उस देवलोक का निवासी देव ; "तं चेव ग्रारण-च्चुय ब्रोहीनाणेगा पासंति'' (संग २२१; विसे ६६६ )। आरण न [ दे ] १ अधर, होठ ; २ फलक ; (दे १,०६)। आरणाल न [आरनाल] कांजी, साबुदाना ; ( दे १,६७)। आरणाळ न [ दे ] कमल, पद्म ; ( दे १, ६० )। आरण्ण वि [आरण्य ] जंगली, जंगल-निवासी ; (से ٦, ½٤ ) ١ आरण्णग ) वि [ आरण्यक ] १ जंगली, जंगल-निवासी , आरण्णय बंगल में उत्पन्नः (उप २२६; दसा )। २ न् सास्त्र-विरोष, उपनिषद्-विरोष , ( पडम ११, १० )। आरण्णिय वि [आरण्यिक] जंगल में वसने वाला (तापस अदि); (सुत्र २, २)।

आरत वि [ आरत ] १ थोड़ा रक्त ; ( ब्राचा ) । २ अस्यन्त अनुरक्त ;् (पण्ह २, ४)। आरत्तिय न [आरात्रिक] ब्रास्ती; (सुर १०, १६; कुमा)। आरद्ध वि [ आरव्ध ] प्रारव्ध, शुरू किया हुआ ; (काल)। आरद्ध वि [दे] १ वढ़ा हुआ ; २ सतृष्ण, उत्सुक ; ३ घर में आया हुआ ; (दे १, ५१)। आरनाल देखो आरणाल=ग्रारनाल ; ( पात्र )। आरनाल न [ दे ] कमल, पद्म ; ( षड् ) 🏏 आरव देखो आरव। आरब्भ नीचे देखो। आरभ देखो आरभ=श्रा+रभ्। श्रारभइ; (हे ४, १४४ ; उवर १०)। वक्त-आर्भंत, आर्भमाण ; (ठा ७)। संक आरब्भ: (विसे ७६४)। आरमड न [ आरभट ] १ नृत्य का एक भेद; ( ठा ४, ४)। २ इस नाम का एक मुहूर्त; ''छच्चेव य ब्रारभडो सोमित्तो पंचब्रंगुलो होइ" ( गिण )। आरभडा स्नी [ आरभटा ] प्रतिलेखना-विशेष ; ( ग्रोघ ि १६२ मा )। आरभिय न [ आरभित ] नाट्यविधि-विशेष ; ( राय )। आरय वि [ आरत ] ९ उपरत ; २ अपगत ; ( सूत्र 9, 94)1 आरव पुं [ आरव ] शब्द, अवाज, ध्विन ; ( सण् )। आरव पुं [ आरव ] इस नाम का एक प्रसिद्ध म्लेच्छ-देश ; (पण्ह. १, १)। आरव ) वि [ आरव ] ग्रख देश में उत्पन्न, ग्रख देश का आरवग ∫निवासी । स्त्री—°वी ; ( गाया १, १)। आरविंद वि [ आर्विन्द ] कमल-सम्बन्धी ; ( गउड )। आरस सक [आ+रस् ] चिल्लाना, वूम मारना । वक्र-आरसंत; (उत १६)। हेक्-आरसिउं; (काल)। आरसिय न [ आरसित ] १ चिल्लाहट; वृम; २ चिल्लाया हुआ ; (विपा १, २)। आरह देखो आरभ । श्रारहइ; (षड्) । संक्र--आरहिअ ; (अभि ६०)। आरा स्री [ आरा ] लोहे की सलाई, पैनेमें डाली जाती लोहे की खीली; (पण्ह १, १; स ३८)। आरा त्र [ आरात् ] १ त्रर्वाक्, पहले ; ( दे १, ६३ )। २ पूर्व-भाग ; ( विसे १७४० )।

आरम्इअ वि [दे] १ गृहीत, स्वीकृत; २ प्राप्त; (दे ४ 9, 00) ] आराडी स्नी [दे ] देखो आर्डिअ; ( दे १, ৩২ )। 🗸 आराम पुं [ आराम ] वगीचा, उपवनः ( श्रीपः, णाया १,१)। आरामिअ पुं [ आरामिक ] माली ; ( कुमा )। आराव पुं [ आराव ] शब्द, त्रवाज ; ( स ५७७; गडड )। आराह सक [ आ+राध्य् ] १ सेवा करना, भक्ति करना। २ ठीक ठीक पालन करना । अगराहइ, अगराहेइ: (महा; भग )। वक्--आराहंतः ( रयण ७० )। संक्--आरा-हित्ता, आराहेत्ता, आराहिऊण; ( कप्प; भग; महा )। हेकु—आराहिउं ; ( महा ) । 👝 🗀 आराह वि [ आराध्य ] ब्राराधन-योग्य ; ( ब्रारा ११ )। आराह्ग वि [ आराधक ] १ त्राराधन करने वाला ; २ मोच्च का साधक ; ( भग ३, १.)। आराहण न [ आराधन ] १ सेवना ; ( ब्रारा .१.१ )। २ अनरान ; (राज)। आराहणा स्त्री [ आराधना ] १ सेवा, भक्ति ; ३ परि-पालन; ( गाया १, १२; पंचा ७ ) ३ मोत्त-मार्ग के **अनुकूल वर्तन**; (पक्खि)। ४ जिसका आराधन किया जाय वह ; ( आरा १ )। आराहणी स्त्री [आराधनी ] भाषा का एक प्रकार ; (दस ७)। आराहिय वि [ आराधित ] १ सेवित, परिपालित ; ( सम ७०)। २ अनुरूप, योग्य ; (स ६२३)। आरिट्ठ वि [ दे ] यात, गत, गुजरा हुआ ; ( पड् )। ... आरिय देखो अज्ज=ब्रार्य । (भगः षड् ; सुपा १२८ ; पडम १४, ३०; सुर ८, ६३ )। आरिय वि [ आरित ] सेवित "त्रारियो यायरियो सेवितो वा एगइति " ( आ़चू )। आरिय वि [ आकारित ] ब्राहृत, वोलाया हुआ , श्यारियो त्रागारित्रो वा एगहा ?" ( त्राव ) । आरिया देखो अज्ञा=त्रार्या ; (प्रारू )। आरिह्न वि [दे] अर्वाक उत्पन्न, पहले जो उत्पन्न हुआ हो; (दे १, ६३)। आरिस वि [ आर्य ] ऋषि-सम्बन्धी ; ( कुमा )। आरुग देखो आरोगग=त्रारोग्य ; " त्रारुगवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिंतु " (पडि )। आरुट्ठ वि [ आरुष्ट ] कुद्ध, रुष्ट ; ( परम ४३, १४१ )।

आरम देखो आरह=मा+हर् िवक्र-आरममाण ; (कस)। आरुवणा देखो आरोवणा ; (विसे २६२८)। आहरा सक [ आ+रुष ] कोध करना, रोष करना । संक्र--आरुस्स ; ( सुत्र १, ४ )। आरुसिय वि [ आरुष्ट ] कुद्ध, कुपित ; ( णाया १, २ )। आरुह सक [आ+रुह ] ऊपर चढ़नां, ऊपर बैंठेंनां । आरुहदः; ( षड् ; महा )। ब्रारुहेंद्र ; ( भग )। बक्र---आरुहंत, आरुहमाण ; (से:४, १६; श्रा ३६)। संक्र—आरुहिऊण, आरुहिय ; (महा; नाट)। हेक्र—-आरुहिउं ; (महा)। आरुह वि [ आरुह ] उत्पन्न, उद्भूत, जात ; ''गामारुह म्हि गामे, वसामि नअर्दिइं ख आणामि । णात्ररित्राणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि 🎌 📑 🤼 (गा ७०४)। आरुहण न [ आरोहण ] ऊपर वैठना ; ( गाया १, २; गा ६३०; सुपा २०३; विपा १, ७ ; गउड )। आरुहिय वि [ आरोपित ]ः १ स्थापित, २ ऊपर बैठाया . हुआ ; (से ८, १३)। 🕠 🕟 आरुहिय ) वि [ आरुढ ] १ ऊपर चढा हुत्रा ; ( महा )। आरुढः 🕽 २ इत, विहित् ; " तीए पुरस्रो पद्दरणा श्रारु-हिया दुक्करा मए सामि " ( पडम ८, १६१ )। ः आरेइअ वि [दे] १ मुकुलित, संकुचित; २ श्रान्त; ३ मुक्त ; (दे १, ७७)। ४ रोमाञ्चित , पुलकित ; (दे १, ७७ ; पात्र,)। आरेण च्र [ आरेण ] १ समीप, पास ; ( उप ३३६ टी ) । २ अर्वाक्, पहले ; ( विसे ३४१७ ) । ३ प्रारम्भ कर ; (विसे २२८४)। आरोअ अक [ उत्+लस् ] विकसित होना, उल्लास पाना । ब्रारोब्रइ ; (हे ४, २०२)। आरोअणा देखो आरोचणा ; (ठा ४; १ ; विसे २६२७) । आरोइअ [ दे ] देखो आरेइअ ; ( षड् ) । 🦈 आरोगा सक [ दे ] खाना, भोजन करना, आरोगना ( आरो-ग्गइ; (दे १, ६६)। ... आरोग्ग न [आरोग्य ] १ नीरोगता, रोग का अभाव; (ठा ४, ३; उन )। २ नि. सेग-रहित, नीरोग-; (कप्प)। ३ पुं. एक ब्राह्मणोपासक का नाम ; ( उप १४० )।

आरोगारिअ वि दि रक्त, रँगा हुआ ; ( पेड् ) । आरोग्गिअ वि [ दे ] भुक्त, खाया हुआ ; ( दे १,६६ )। आरोद्ध वि [दे] १ प्रबृद्ध, वढ़ा हुआ ; २ गृहागत, घर में ग्राया हुग्रा ; (षड् )। आरोल सक [पुञ्ज् ] एकत्र करना, इकहा करना । हुत्रारोलंडः 🂢 (हे४, १०२; षड्)। आरोलिअ वि [पुञ्जित] एकवित, इक्द्रा किया हुआ ; (कुमा)। आरोव सक [ आ + रोपय् ] १ अपर चढ़ना, अपर वैटना। २ स्थापन करना । आरोवेइ : (हे ४, ४७) । संक्र-आरोवेत्ता, आरोविडं, आरोविडंण ; (भगः कुमाः महा )। आरोवण न [ आरोपण ] ऊपर चढ़ाना ; ( सुपा २४६ )। २ संभावना ; ( दे १, १७४ )। आरोवणा स्त्री [ आरोपणा] १ ऊपर चढ़ाना । २ प्राय-श्चित-विरोष ; ( वव १, १ )। ३ प्ररूपणा, व्याख्यां का एक प्रकार; ४ प्रश्न, पर्यनुयोग; ( विसे २६२७; २६२८ )। आरोविय वि [ आरोपित ] १ चढ़ाया हुआ ; २ संस्था-पित ; ( महा ; पात्र )। आरोस पुं [ आरोष ] १ म्लेच्छ देश-विशेष ; २ विं. उस देश का निवासी ; ( पगह १, १; कस ) । **आरोसिअ** वि [ **आरोपित** ] कोपित, रुष्ट किया हुआं ; ( से ६, ९६; भिन ; दे १, ७०)। आरोह सक [ आ+रुह् ] ऊपर चढ़ना, बैटना । ब्रारोहइ (कस) 1 आरोह सक [ आ+रोहय ] ऊपर चढाना । कृ—आरो-हइयञ्च ; ( वव १ )। आरोह पुं [ आरोह ] १ सवार; हाथी, घोड़ा ब्रादि पर चढ़ने वाला; (से १३, ७४)। २ ऊंचाई, (वृह)। ३ लम्बाई; (वव १, ४)। आरोह पुं [ दे ] स्तन, थन, चूँची ; ( दे १, ६३ )// आरोहग वि [ आरोहक ] १ सवार होने वाला ; २ हस्ति-पंक, हाथी का रत्तक; ( ग्रौप )। आरोहि वि [ आरोहिन् ] ऊपर देखो ; ( गउड ) 🗁 आरोहिय वि [ आरुढ ] ऊपर वैठा हुत्रा, ऊपर चढ़ा हुत्रा ; (भवि)। आल न [दे] १ छोटा प्रवाह ; २ वि. कोमल, मृद्ध ; (दे १, ७३)। ३ त्रागत; (रंभा)।

```
आल न [ आल ] कलंकारोप, दोषारोपण ; ( स ४३३ );
 "न दिज्ज कस्सिवि कूडब्रालं" ( सत्त २ )। 👉 🖂
°थाल देखो काल ; ( गा ४४; से १, २६ ; ४, ८४ ;
 ६, ४६ )।
°आल देखो जाल ; (से ४, ८४; ६, ४६ )। 🗀
°भाल देखो ताल "समिवसमं ग्रमंति हरिम्रालवंकियाइं;
. (से ६, ४६)।
आलइअ वि [ आलिति ] यथास्थान स्थापित; योग्य स्थान
 में रखा हुआ ; (कप्प)।
आलड्अ वि [ आलयिक ] गृही, ग्राथय वाला ; ( ग्राचा)।
आलंकारिय वि [ आलङ्कारिक ] १ अलंकार-शास्त्र-ज्ञाता ;
 २ झलंकार-संबन्धी । ३ झलंकार के योग्य ; "आलंकारियं
 भंडं उवलेह" (जीव ३⁻)।
आलंकिअ वि [दे] पंगु किया हुआ ; (दे ५, ६८)।
आलंद न [आलन्द] समय का परिमाण-दिशेप, पानी से
भींजा हुआ हाथ जितने समय में सूख जाय उतनेसे लेकर पांच
 अहोरात्र तक का काल ; (विसे)।
आलंदिअ वि [ आलन्दिक ] उपर्युक्त समय का उल्लंघन
 न कर कार्य करने वाला ; (विसे )।
आलंब सक [ आ+लम्बू ] ब्राध्य करना, सहारा लेना।
 संक्र-आलंबिय : ( भास ११ )।
आलंब पुं [ आलम्ब ] ब्राध्य, ब्राधार ; ( सुपा ६३४ )।
आलंच न दि ] भूमि-छत्र, वनस्पति-विशेष जो वर्षा में होता है;
  (दे १, ६४)।
आलंबण न [आलम्बन ] १ ब्राध्रय, ब्राधार, जिसका ब्रव-
 लम्बन किया जाय वह; ( खाया १, १)।
                                       3
                                          कारण,
 हेतु, प्रयोजन ; ( ब्रावम; ब्राचा )।
आलंबणा स्त्री [ आलम्बना ] अपर देखो ; (पि ३६७)।
आलंबि वि [ आलम्बिन् ] अवलम्बन करने वाला, आश्रयी;
 (गउड)।
आलंभिय न [ आलम्भिक ] १ नगर-विशेष ; ( रा १ )।
  २ भगवती सूत्र के ग्यारहवेँ शतक का वारहवाँ उट्देश; ( भग
 · 99, 92) 1
आलंभिया स्त्री [ आलम्भिका ] नगरी-विरोष हे (-भंग
  99, 97 ) 1
आलक पुं दि ] पागल कुता ; ( भत १२४ )।
आलक्स सक [ आ+लक्षय्] १ जानना । २ चिह्न से पिछा-
 नना । त्र्यालिक्समो ; ( गउड )।
```

आलक्खिय वि [ आलक्षित ] १ ज्ञात, परिचित ।ः २ चिह से जाना हुआ ; ( गउड )। **आलग्ग वि [ आलग्न**] लगा हुत्रा, संयुक्त; (से ४, ३३)। **आलत्त** वि **[ आलपित** ] संभाषित, ब्राभाषित; ( पडम १६, ४२; सुपा २०८; श्रा६)। आलत्तय देखो अलतः ( गउड; गा ६४६')। 💛 आलत्थ पुं [ दे ] मयूर, मोर ; ( दे १, ६४ )। आलद्ध वि [ आलञ्ज ] १ संस्ट ; २ संयुक्त ; ३ स्पृष्ट, छुत्रा हुत्रा ; ४ मारा हुत्रा ; ( नाट )। आलप वि आलाप्य कहने के योग्य, निर्वचनीय ; 'सदसदणभिलप्पालप्पमेगं त्रणेगं" ( लहुत्र 🖛 ) । आलभ सक [ आ+लभू ] प्राप्त करना। त्र्रांतिभज्जा ; ( उवर ११ )। आलभिया स्त्री [ आलभिका ] नगरी-विरोप ; ( उवा ; भग ११, २)। आलय पुन [ आलय ] गृह, घर, स्थान ; ( महा ; गा १३४ )। आलयण न [दे] वास-गृह, शय्या-गृह; (दे १,६६; ८,६८)। आलच सक [ आ+लप् ] १ कहना, वातचीत करना । २ ंथोडा या एक वार कहना । वक्र**—आलवंत**ः; ( गा १९८ः; श्रभि ३८) ; आलवमाण ; ( ফা ४ )। आलविऊण; (महा); अ*ा*लविय; (नाट)। आलवण न [ आलपन ] संभाषण, वातचीत, वार्तालांप ; ( ब्रोघ ११३; उप १२८ टी; श्रा १६; दे १,४६; स ६६)। आलवाल न [ आलवाल ] कियारी, थाँवला ; ( पात्र )। थालस वि [ भालस ] ब्रालसी, सुस्त ; ( भग १२,२ )। °त्तान [ °त्व ] ब्रालस, सुस्ती ; ( श्रा २३ )। आलसिय वि [आलसित ] त्रालसी, मन्द, ( भग १२,२ )। आलस्स न [ आलस्य ] त्रालस, सुस्ती ; ( कुमा; सुपा २४१)। आलाअ देखो आलाव ; ( गा ४२८; ६१६ ; मैं १९६ )। आलाण देखो आणाल ; ( पात्र; से ४, १७ ; महा ) 🞼 आलाणिय वि [ आलानित ] नियन्त्रित, मजबुती से वाँधा हुमाः; "दङ्भुयदंडालाणियकमलाकरिणी निवो समरसीहो" ं ( सुपां ४ ') । आलाव पुं [ आलाप ] ৭ संभार्पण, बातचीत ; ( প্রা ६)। २ अल्प भाषण ; (ठा ४)। ३ प्रथम भाषण ; (ठा ४)। ४ एक वार की उक्ति ; (भग १,४)।

आलावग पुं [ आलापक ] पैरा, पेरेग्राफ, ग्रन्थ का अंश-विरोष ; ( ठा २, २ )। आलावण न [ आलापन ] वाँधने का रज्जुं त्रादि साधन, वन्धन-विशेष। °वंध पुं [ °वन्ध ] वन्ध-विशेष; ( भग ٦, ٤) ١ आलावणी स्त्री [ आलापनी ] वाद्य-विरोष; (वजा ८०)। 'आ<mark>लास पुं [ दें ]</mark> वृश्चिक, विच्छु ; ( दे १, ६१ <mark>)</mark> । आलाहि देखो अलाहि ; ( षड् )। आलि पुं [ आलि ] भ्रमर, भमरा ; ( पडि ) । आलि देखो आली ; ( राय; पात्र )। आलिंग सक [ आ+लिङ्ग् ] त्रालिङ्गन करना, भेटना । आलिंगइ; (महा)। संक्र—आलिंगिऊण; (महा)। हेकु—आलिंगिउं; (•महा )। आलिंग पुं [ आलिङ्ग ] वाद्य-विशेष ; ( राय )। आलिंग पुं [ आलिङ्ग्य ] १ त्रातिङ्गन करने योग्य। वाद्य-विशेष ; ( जीव ३ )। आलिंगण न [ आलिङ्गन ] ब्रालिंगन; भेट ; ( कप्पू )। °विष्ट स्त्री [ °वृत्ति ] उपधान, शरीर-प्रमाख उपधान ; ( भग ११, ११ )। आलिंगणिया स्री [ आलिङ्गनिका ] देखो आलिंगण-वट्टिः (जीव ३)। आलिंगिय वि [ आलिङ्गित ] ब्राक्षिष्ट, जिसका ब्राविंगन किया गया हो वह ; (काल )। आलिंद पुं [आलिन्द ] वाहर के दरवाजे के चौकहे का एक हिस्सा ; ( अभि १६६ ; अवि २८ )। आलिंप सक [ आ+लिप् ] पोतना, लेप करना। आलिं-पइ; ( उव ) । हेक्र—आलिंपित्तए; ( कस )। वक्र—आलिंपंत ; प्रयो—आलिंपावंत ; ( निचू ३ )। आलिंपण न [ आलेपण ] १ लेप करना, विलेपन ; ( रयण ४४)। २ जिसका लेप होता है वह चीज ; (निचू १२) आिंउत्त वि [ आिंठिस ] चारों त्रोर से जला हुत्रां ; " जह त्रालिते गेहे कोइ पसुतं नरं तु वोहेजा " ( वन १,३ ; खाया १, १; १४ ) २ न. श्राग लगनी, श्राग से जलना ; " कोद्दिमधरे वसंते आिंकत्तिमा वि न डज्फड़ " (वव ४)। आलिइ वि [आश्लिप् ] त्रानिंगित ; ( भग १६, ३ ; **सुर ३, २२२ )।** · आलिद्ध वि [ आलीढ ] चला हुआ, आस्वादित ; ( से ६, **१६)**।

आलिसंदग पुं [ दै. आलिसन्दक ] धान्य-विरोषं; (ठा ४, ३; भग ६, ७)। आलिसिंदय पुं[दे. आलिसिन्दक] ऊपर देखो; (ठा५, ३)। स्पर्श करना, ह्यूना। त्र्रालिहइ आलिह सक िस्पृश् (हे ४, १८२)। वक्र—आलिहंत ; ( नाट )। आलिह सक [ आ+लिख् ] १ विन्यास करना, स्थापन करना । २ चित्र करना, चितरना । वक्र-आलिहमाण ; ( सुर १२, ४० )। आलिहिअ वि [ आलिखित ] चित्रितः ( सुर १, ८७ )। आली सक [ आ+ली ] १ लीन होना, त्रासक्त होना। ' २ ब्रालिंगन करना । ३ निवास करना । वक्त --आछीयमाणः (गउड)। आली सी [ आली ] १ पंक्ति, श्रेणी ; २ सखी, वयस्या ; ् (हे १, ⊏३)। ३ वनस्पति-विशेष; ( ग्राया १, ३)। आलीढ वि [ आलीढ ] १ त्रासक्त ; "त्रामूलालोलधूली-. बहुलपरिमलालीढलोलालिमाला'' (पिंड )। २ न आसन-विशेष ; (वव १)। आलीण वि [ आलीन ] १ लीन, ग्रासक्त, तत्पर ; ( पडम ३२, ६ )। २ त्रालिंगित, त्राक्षिष्ट ; ( कप्प )। आलीयग वि [ आदीपक ] जलाने वाला, आग सुलगाने वाला ; ( णाया १,२)। आलीयमाण देखो आली=ग्रा+ली। आळीळ न [ दे ] समीप का भय, पास का डर; (दे १,६४ ) । आस्त्रीवग देखो आस्त्रीयग ; ( पण्ह १, ३) 🗓 आलीवण न [ आदीपन ] त्राग लगाना ; ( दे १, ७१ ; विपा १, १)। आलीविय वि [आदीपित] त्रागं से जलाया हुत्रा; (पि २४४)। आलु पुंन [ आलु ] कन्द-विशेष, त्रालु ; ( श्रा २० )। आलुई स्नी [ आलुकी ] बल्ली-विशेष ; ( पव १० )। **आलुंख** सक [दंह्] जलाना, दाह देना। (हे ४, २०८; षड्)। आलुंख सक [स्पृश ] स्पर्श करना, ह्ना 🖟 त्रालुखई ; (हे४, १⊏३)। आलुंखण न [स्पर्शन]स्पर्श, हूना ; (गउड )। 🚓 आलुंखिअ वि [स्पृप्ट] स्पृष्ट, छुत्रा हुत्रा; (से १, २१; पात्र)। आलुंखिअ वि [दग्ध] जला हुआ; ( सुर ६, २०३ )। आलुंप सक [आ+छुम्प्] हरण करना । त्रालुपह ; (त्राचा)।

आलुंप वि [ आलुम्प ] ग्रपहारक, हरण करने वाला, छीन लेने वाला ; ( आचा )। आलुग देखो आलु ; (पण्य १)। आलुगा स्री [दे] घटी, छोटा घड़ा ; ( उप ६६० )। आलुयार वि [दे] निरर्थक, व्यर्थ, निष्प्रयोजन 💤 "ता दंसिमो समग्गं अन्नह किं आलुयारभणिएहिं" ( सुपा ३४३ )। आलेक्ख | वि [ आलेख्य ] चितित, "रतिं परिवट्टेडं आलेक्खिय । लक्खं ब्रालेक्खिद्ययराणिव न खमं" (ब्रच्चु २४ ; से २, ४४ ; गा ६४१ ; गउड )। आलेट्डुअं } देखो आसिलिस । आलेव पुं [आलेप ] विलेपन, लेप ; "ग्रालेवनिमितं च देवीत्रो वलयालं कियवाहात्रो घसंति चंदणं" ( महा )। आलेचण न बालेपन ] १ लेप, विलेपन : २ जिसका लेप किया जाता है वह वस्तु; " जे भिक्ख् रतिं आ्रालेवणजायं पडिग्गाहेता" (निचू १२)। ्आलेह पुं [ आलेख ] चिल 🕫 ( ब्रावम ) । आलेहिअ वि [ आलेखित ] चित्रित ; (महा )। आलोअ सक [आ+लोक्] देखना, विलोकन करना । वक्र-थालोअंत, थालोइंत, थालोपंमाण ; (गा ५४६; उप पृ ४३ ; त्राचा )। कवक्र--आलोक्कंत ; (से १, २५ ) संक्र--आलोएऊण, आलोइत्ता; ( काल; ठा ६ )। आलोअ सक [आ+लोच्] १ देखाना ; २ गुरू को अपना अपराधं कह देना । ३ विचार करना । ४ आलोचना करना। त्रलोएइ ; (भग)। वक्र-आलोअंत ; (पडि)। संक्र-अालोपत्ता, आलोचिता; (भग; पि ४८२)। हेक्च-आलोइत्तए ; ( ठा २, १ )। क्र-आलोएयन्य, आलोएइयन्य; ( उप ६८२; श्रोघ ७६६)। आलोअ पुं [ आलोक ] १ तेज, प्रकाश ; ( से २, १२ )। र विलोकन, ग्रच्छी तरह देखना ; ( ग्रोघ ३ )। ३ पृथ्वी का समान-भाग, सम भू-भाग; (त्रोव ४६४)। ४ गवात्तादि प्रकाश-स्थान ; ( ब्रांचा ) । १ जंगत, सँसार; ( ब्राव )। ६ ज्ञान : (पगह १, ४)। आलोअग ) वि [ आलोचक ] ब्रालोचना करने वाला ; आलोअय ∫( श्रा ४० ; पुप्प ३४४ ; ३६० )। आलोक्षण न [ आलोकन ] विलोकन, दर्शन, निरींचंगाः (ब्रोव १६ भा) ; "त्रत्थालोत्र्यणतरला, इत्ररकईर्ण भमंति बुद्धीयो ।

त एव निरागंभं, ए ति हिययं कइंदाणं" ( गउड )। आलोअण न [ आलोचन ] नीचे देखो ; ( पण्ह २, १ ; प्रासू २४ )। आलोअणा स्वी [ आलोचना ] १ देखना, वतलाना ; २ प्रायिक्त के लिए अपने दोशों को गुरु को वता देना; ३ विचार करना ; (भग १७, २ ; श्रा ४२ ; स ४०६)। आलोइअ वि [ आलोकित दृष्ट, निरीन्तित ; ( से ६, ER ) 1 आलोइअ वि [ आलोचित ] प्रदर्शित, गुरु को वताया हुआ; ( पडि )। आलोइअ देखो अख़ोअ=ब्रा+लोच् । आलोइन्तु वि [आलोकियतृ] देखने वाला, द्रष्टा ; (सम १६)। आलोक्कंत देखो आलोअ=ग्रा+लोक्। आलोग देखो आलोअ=त्रालोक ; ( ग्रोघ ४६४ )। °नयर न [ °नगर ] नगर-विशेष ; ( पउम ६८, ५७ )। आलोच देखो आलोअ=ग्रा+लोच् । वह-अालोच्चंत ; ( सुपा ३०७ )। संक्र—आलोचिऊण; ( सं ११७ )। आलोचण देखो आलोअण ; (उप ३३२ )। आलोड सक [ आ+लोडय् ] हिलोरना, मथन करना। संकृ-- आलोडिवि ( अप ); ( सण )। आलोडिय ) वि [ आलोडित ] मधित, हिलोरा हुत्रा ; आलोलिय ) "त्रालोडिया य नयरी" ( पडम ४३, १२६ : उप १४२ टी )। आलोब सक [ आ+लोपय् ] ब्राच्छादित करना । कवकृ-आलोविज्जमाण ; (स ३८२)। आलोच देखो आलोअ=ग्रालोक। "मंते त्रत्थालोचे भेसज्जे भोयणे पियागमणे" (रंभा )। आलोचिय वि [ आलोपित ] ग्राच्छादित, ब्का हुग्रा ; ( गाया १, १ )। आव वि [ यावत् ] जितना । अविति ; ( पि ३६६ )। आच म्र [ यावत् ] जव तक, जव लग। °कह वि [°कथ] देखो °कहिय; (विसे १२६३; आ १)। °कहं अ िकथम् | यावज्जीव, जीवन-पर्यन्त ; ( त्राव )। °कहा स्त्री [ क्या ] जीवन-पर्यन्त "धगणा त्रावकहाए गुरुकुल-वास ने मुचंति" ( उप ६८१ )। °कहिय वि [ °कथिक] यावज्जीविक, जीवन-पर्यन्त रहने वाला ; (ठा ६ ; उप १२० )।

आव पुं आप ] १ प्राप्ति, लाभ; (पण्ह २, १)। २ जल का समूह । °वहुल न [ °वहुल] देखो आउ-बहुल; (कस)। आव सक [ आ+या ] ग्राना, ग्रागमन करना । " वणव-सिराणिव निच्चं त्रावइ निद्दासुहं ताण " (सुपा ६४७)। ब्रावेइ; (नाट)। ब्रावंति; (संग १९२)। आवइ स्रो [ आपद् ] ब्रापति, विपत् , संकट ; ( सम ५७; सुपा ३२१; सुर ४, २१४ ; प्रासू ४, १४६ )। आवंग पुं [ दे ] अपामार्ग, वृत्त-विशेष, लटजीरा ; ( दे १, ६२)। आवंदु वि [आपाण्डु ] थोड़ा सफेद, फीका ; ( गा 384 ) H आवंडुर वि [ आपाण्डुर ] ऊपर देखो ; ( से ६, ७४ )। आवग्गण न [ आवल्गन ] अथव पर चढ़ने की कला ; (भवि)। आवच्चेज्ञ वि [ अपत्योय ] अपय-स्थानीय ; ( कृप्य ) । आवज्ज देखो आयोज्ज ; ( हे १, १४६ )। 🛒 आवज्ञ अक [ आ+पद् ] प्राप्त होना; लागु होना । अव-जर ; ( कस )। कृ—आविज्ञयन्त्र ; ( परह २, ४ )। आवज्ञ सक [ आ+वज् ] १ संमुख करना । २ प्रसन करना । " त्रावज्जंति गुणा खलु ब्रबुहंपि जणं ब्रमच्छरियं" (स ११)। आवज्ञण न [ आवर्जन ] १ संमुख करना । २ प्रसन्न करना ; ( त्राचू )। ३ उपयोग, ख्याल ; ४ उपयोग-विशेष'; ५ व्यापार-विशेष ; (विसे ३०५१)। भावज्ञिय वि [भावर्जित] १ प्रसन्न किया हुग्रा; २ ग्रमिमुख कियां हुआ ; ( महा; सुर ६, ३१ ; सुपा २३२ )। °करण न [ °करण ] व्यापार-विशेष ; ( श्राचू )। आवज्जिय देखो आउज्जिय=त्रातोधिक ; ( कुमा )। आवजीकरण न [ आवर्जीकरण ] उपयोग-विशेष या व्या-पार-विशेष का करना, उदीरणावलिका में कर्म-प्रदोप रूप व्या-पार ; ( श्रौप; विसे ३०५० )। आवट्ट त्रक [ आ+वृत् ] १ चक की तरह घूमना, फिरना। २ विलीन होना । ३ सक. शोषण करना ; सूखाना । ४ पीड़ना, दुःखी करना । आवदह ; (हे ४,४१६ ; सुअ १, १ ; १ )। वकु—आवद्दमाण ; (से १, ८० )। आवट्ट देखो आवत्त ; ( ब्राचा; सुपा ६४; सुब्र १,३)।

आविष्टिआ स्त्री [ दे ] १ नवोड़ा, दुलहिन ; २ परतन्त्र स्त्री ; (दे १, ७७ )। आवड सक [ आ+पत् ] १ त्राना, त्रागमन करना । त्रा लगना। वकु-आवंडंत ; (प्रास् १०६)। आवडण न [आपतन ] १ गिरना ; ( से ६, ४२ ) । २ ग्रा लगना; (स ३८४)। आवडिअ वि [ आपतितः ] १ गिरा हुत्रा ; ( महा )। २ पास में आया हुआ ; (से १४,३)। आविडिअ वि [ दे ] १ संगत, संबद्ध; (दे १, ७८ ; पात्र)। २ सार, मजबूत ; ( दे १, ७८ )। आवण पुं [ आपण ] १ हाट, दुकान; ( णाया १, १; महां)। २ वाजारं ; (प्रामा)। आवणिय पुं [ आपणिक ] सौदागर, व्यापारी ; (पात्र ) । आवण्ण वि [ आपन्न ] १ त्रापत्ति-युक्त । '२ प्राप्त ; (गा ४६७)। °सत्ता स्री [ °सत्त्वा ] गर्भिणी, गर्भवती स्री; ( अभि १२४ )। आवत्त ब्रक ['आ+चृत् ] १ परिश्रमण करना । २ वदः 🏳 लना। ३ चकाकार घूमना। ४ सक पठित पाठ को याद करना । ५ घुमानां । आवतः ; (सूक्त ५१) । वक्र—अत्तमाण, आवत्तमाण; ( हे १, २७१; कुमा )। आवत्त पुं [ आवर्त्त ] १ चकाकार परिश्रमण ; ( स्वप्न ke)। २ मुहूर्त-विशेष; (सम k१)। ३ महाविदेह नेत्रस्थ एक विजय (प्रदेश) का नाम ; (ठा २,३)। ४ एक खर वाला पशु-विशेष ; (पर्वह १,१)। ४ एक लोकपाल का नाम; (ठा४,१)। ६ पर्वतिविशेष; ७ मणि का एक लच्चण ; (राय)। = ( ਬ′੬′)। य्राम-विशेष ; ( य्रांवम )। ६ शारीरिक चेष्टा-विशेष, कायिक व्यापार-विशेष ; "दुवालसावते कितिकम्मे" ( सम २१)। "कूड न [ कूट ] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष; (इक)। "यंत वक् ["यमान] दिचाण की तर्फ चकाकार घुमने वाला ; (भग ११, ११)। आवत्त न [ आतपत्र ] छ्त्न, छाता ; ( पात्र )। आवत्तण न [आवर्त्तन] चक्राकार भ्रमण ; (हे २, ३०)। °पेढ़िया स्त्री [°पोठिका] पीठिका-विरोष ; (राय)। आवत्तय पुं [आवर्त्तक ] देखो आवत्त । १० वि. चकाकार श्रमण करने वाला ; (हे २, ३०)।

आवत्ता स्त्री [ आवर्ता ] महाविदेह-त्तेत्र के एक विजय ( प्रदेशं ) का नाम ; (इक )। आवत्ति स्त्री [ आपत्ति ] १ दोष-प्रसंग, " सञ्वितमोक्खा-वती " (विसे १६३४ )। २ आपदा, कष्ट ; ३ उत्पत्ति ; (विसे ६६)। आवन देखो आवण्ण ; ( पडम ३४, ३० ; णाया १, र ; स २६६ ; उवर १६०)। आवय पुं [ आवर्त ] देखो आवत्त ; "कितिक्रमां वारसा-वयं" ( सम २१ )। आवय देखो आवड। वक्त-आवयंत, आवयमाण ; ( पडम ३३, १३ ; गाया १, १ ; ८ )। आवया स्त्री [ आपगा ] नदी ; ( पात्र ः स ६१२ )। आवया स्त्री [आपद्] ब्रापदा, निपद्, दुःखं; (पात्र; धण ४२); " न गणंति पुत्र्वनेहं, न य नीइं नेय लोय-अववायं ॥ ... नय भाविद्यावयात्रो, पुरिसा महिलाण आयता" (.सुर.२, १⊏६)। आवर सक [ आ+चृ ] ब्राच्छादन करना, ढाँकना । आव-्राः रिज्ञहः ( भग ६, ३३ )। क्वक्र--आवरिज्ञमाणः ; (भग १५)। संक्र-आवरिता; ( ठा)। आवरण न [ आवरण ] १ ब्राच्छादन करने वाला, ढ्कने बाला, तिरं।हित करने वाला ; (सम ७१ ; णाया १, ८)। २ वास्तु-विद्या ; ( ठा ६ )। आवरणिज्ञ वि आवरणीय ] १ ब्राच्छादनीय। २ ढकने वाला, ब्राच्छादन करने वाला ; ( ब्रौप ) । आवरिय वि [ आवृत ] ब्राच्छादित, तिरोहित ; "ब्रावरिब्रो कम्मेहिं" (निचू १)। आवरिसण न [ आवर्षण ] छिटकना, सिञ्चन ; ( बृह १ )। आवरेड्या स्त्री [दे] करिका, मद्य परोसने का पात-विशेष ; (दे १, ७१३)। आवलण न [ आवल्न ] मोड़ना ; ( पण्ह १, १ )। आविल स्री [ आविल ] १ पड्कि; श्रेणी; (महा)। २ पुं एक विद्यार्थी का नाम ; ( प्रउम ४, ६५ )। आवलिआ स्त्री [ आवलिका ] १ पङ्क्ति, श्रेगी; (राय) । २ कम, परिपाटी ; (सुज्ज १०) । ३ समय-विशेष, एक सूद्रम काल-परिमाण ; (भग ६,७)। °पविद्व वि [ °प्रविष्ट ] श्रेणि से व्यवस्थित ; ( भग ) । °वाहिर वि [ °वाह्य ] विप्रकीर्ण, श्रे णि-वद्ध नहीं रहा हुआ ; ( मग )। आवली स्री [ आवली ] १ पङ्क्ति, श्रेणी ; ( पात्र )।

२ रावण की एक कन्या का नाम; ( पड़म ६, १,१)। आवस सक [आ+वस् ] रहना, वास करना । श्रावसेजा ; (सूत्र १, १२)। वक् -- "त्रांगारं आवसंता वि " (सुत्र १, ६)। आवसह पुं शावसथ ] १ घर, ब्राभ्रय, स्थान ; ( सूत्र १, ४)। २ मठ, संन्यासित्र्यों का स्थान; (पग्ह; हे २, १८७) । आवसहिय पुं [ आवसधिक ] १ गृहस्थ, गृही ; ( सूत्र २,२)। २ ृसंन्यासी ; ( ुस्त्र्य २,७)। आवसिय ) वि [आवश्यक] १ त्रवश्य-कर्तव्य, जहरी ; २ आवस्सग र न, सामायिकादि धर्मानुष्ठान, नित्य-कर्म ; ( उवं; **आवस्सय <sup>)</sup> दस १०**; गांदि) । ३ जैन ग्रन्थ-विरोष, ब्रावश्यकं सूत्र ; ( आवम )। "ाणुओग पुं [ "ानुयोग ] आवश्यक-सूत की व्याख्या ; (विसे १)। आवस्सय पुंन [आपाश्रय ] १—३ ऊपर देखो; ४ ब्राधार, ग्राश्रय ; (विसे ८७४ )। आवस्तिया स्त्री [ आवश्यकी ] सामाचारी-विरोष, जैन साधु का अनुष्टान-विशेष ; ( उत्त २६ ) । आवह सक [आ+वहू] धारण करना, वहन करना । "थेवोवि गिहिपसंगो जइगो सुद्धस्सं पंकमावहइ" (उंव)। "ग्रो पूयर्णं तवसा आवहेजा" (सू १, ७)। आवह वि [ आवह ] धारण करने वाला ; ( ब्राचा )। आवा सक [ आ+पा ] १ पीना । २ भोग में लाना, उप-भोग करना । हेकू--''वंतं इच्छिस आवेउं, सेयं, ते मरणं भवे" (दस २, ७)। आचाग पुं [आपाक] आवा, मिट्टी के पाल पकाने का स्थान-; ( उप ६४८; विसे २४६ टी )। आवाड पुं [ आपात ] भीलों की एक जाति, ''तेणं कालेणं तेर्णं समएगं उत्तरङ्ढभरहे वासे वहवे आवाडा गामं चिलाया परिवसंति" ( जं ३ )। आचाणय न [ आपाणक ] दुकान, "भिन्नाइं श्रोवाणयाइं" (सं १३०)। आवाय पुं [ आपात ] १ प्रारम्म, शुरुत्रात ; ( पात्र ; से ११, ७१)। २ प्रथम मेलन ; (ठा ४, १)। तत्काल, तुरंत ; (श्रा २३)। ४ पतन, गिरना ; (श्रा २३)। १ संबन्ध, संयोग; (उव; कस)। आवाय पुं [ आवाप ] १ आवा, मिट्टी के पात पकाने का स्थान; २ ब्रालवाल; ३ प्रेन्नेप, फेंक्ना; ४ रात्र, की चिन्ता; ५ वोना, वपन ; (श्रा २३)।

```
आंबाल ) न [दे] जल के निकट का प्रदेश; (दे
आवालय∫ २, ७०)।
आवाव देखो आवाय=ग्रावाप। °कहा स्री [ °कथा ]
  रसोई संवन्धी कथा, विकथा-विरोव ; (ठा ४, २)
आवास पुं [ आवास ] १ वास-स्थान ; (ठा ६; पात्र )।
  २ निवास, अवस्थान, रहना ; ( पण्ह १, ४ ; औप )। ३
 ंपिन्न-गृह, नीड; (वव १,१ )। ४ पडाव, डेरा; ( सुपा २४६;
  उप पृ १३०)। °पव्चय पुं [ °पर्वत ] रहने का पर्वत;
  (इक)।
, शावास ) देखो आवस्सय=श्रावश्यक; (पि ३४८;
आवासग ∫ ब्रोघ ६३८; विसे ८४० )।
.आवास्णिया स्त्री [आवासनिका] त्रावास-स्थान ;
  (स १२२)।
आवासय न [ आवासक ] १ यावश्यक, जरूरी। २
  नित्य-कर्तव्य धर्मानुष्ठान ; ( हे १, ४३ ; विसे ८४८ )।
  ३ पुं पिन्न-गृह, नीड़; (वव १, १)। ४ संस्काराधायक,
  वासक ; १ आच्छादक ; (विसे ८७१)।
आवासि वि [आवासिन्] रहने वाला; "एगंतिनयावासी" (उव)
आवासिय वि [आवासित ] संनिवेशित, पडाव डाला
  हुआ ; ( सुपा ४५६ ; सुर २, १ )।
आरार सक [ आ + चाह्य ] १ सांनिध्य के लिए देव या
्देराधि।ष्टेत चीज को बुबाना । २ बुलाना । संक्र-आवा-
, हिवि ( अप ); ( भवि )।
आवाह पुं ि शाबाए । पीडा, बाघा: ( विपा १, ६ )।
आवाह युं [ आवाह ] १ नव-परिगीत वधू को वर के घर
  लाना ; (पणह २-४)। २ विवाह के पूर्व किया जाता
, पान देने का एक उत्सव ; ( जीव ३ )।
आवाहण नं [ आवाहन ] त्राह्वान ; ( विसे १८८३ )।
आवािय वि [आवाहि ं] १ वुलाया हुत्रा, ब्राहृत; (भिन्न)।
· २ मरद के लिए युलाया हुया देव या देवाविष्ठित वस्तु " एवं
  च भणंतेणं तेणं ाहियाइं सत्थाइं " (, सुर  ४२ )।
आवि न [ ने ] १ प्रसव-पोडा ; २ वि नित्य, शाख्वत ;
्रे दृष्ट, देखा हुआ ; (दे १, ७३)।
अगाचे य [ चापि ] तमुद्दय-दांतक अव्ययः ( कप्प )।
आवि म [ अविस् ] प्रकटता-सूचक ग्रव्यय ; ( सुर १४,
ू २<u>१</u>१ )।।
्ञानिञ्सक [अः+पा] पीना। " जहा दुमस्स पुष्फेस
  भमरो त्रावित्रइ रसं " (दुस् १, २ ) ।
```

```
आविअ वि [ आवृत ] त्राच्छादित ; ( से ६, ६२ )।
आविअ पुं [दे] १ इन्द्रगोप, चुद्र कीट-विरोष; २ वि. मर्थित,
 ब्रालोडित; (दे १, ७६)। ३ प्रोत; (दे १, ७६; पात्र;
 षड् )।
आविअ वि [ आविच ] अविच-देशोत्पन्न ; ( राय ) ।
आविअज्मा स्त्री दि ] १ नवोढ़ा, दुलहिन ; २ परतन्त्रा,
 पराधीन स्त्री ; ( दे १, ७७ )।
आविध सक [ आ + व्यध् ] १ विधना। २ पहनना। ३
 मन्त्र से आधीन करना । आविंधः (आक ३८)। आविं-
 धामो ; (पि ४८९) ; " पालंबं वा सुवगगासुतं वा त्राविंधेजा
 पिणियेज वा " (ग्राचा २, १३, २०)। कर्म - ग्राविज्मइ ;
 (उव)।
आविंधण न [ आव्यश्रन ] १ पहनना ; २ मन्त्र से त्राविष्ट
 करना, मन्त्र से ब्राधीन करना ; (पण्ह १, २ ; ब्राक
  ३८ )।
आविग्ग वि [ आविग्न ] उद्विन, उदासीन ; ( से ६, ८६ ;
  १३, ६३ ; दे ७, ६३ )।
आविद्व वि [ आविद्य ] १ त्रावृत, न्याप्त; ( सम ५१; 🏌
  १८७)। र प्रविष्टः (सूत्र १, ३)। ३ अधिष्टित, ग्राश्रितः
  (ठा ६; भास ३६)।
'क्षाविद्ध वि [ आविद्ध ] परिहित, पहना हुआ ;
  (कप्प)।
आविद्ध वि [ दे ] चिप्त, प्रेरित ; ( दे १, ६३ )।
आविक्साव पुं [ आविर्भाव ] १ उत्पत्ति । २ प्रादुर्भाव,
  अभिन्यक्ति ; " आविन्भावतिरोभावमेत्तपरिणामिद्व्वमेवायं "
  (विसे)।
आचिक्स्य वि [ आचिर्भूत ] १ उत्पन्न ; २ प्रादुर्भूत ;
 (कप्प)। ३ अभिव्यक्त ; (सुर १४, २११)।
आविल वि[ आविल] १ मलिन, अस्वच्छ; ( समः ४१ )।
  २ ब्राकुल, व्याप्त 🖟 ( सूत्र १, ११ ) ।
आविलिअ वि [ दे ] कुपित, कृद्ध ; ( षड् ) ।.
आविलुंपिअ वि [ आकाङ्क्षित ] अभिल्वित ; (दे १,
( ۶ ن
आविस अक [ आ + विश् ] १ संवद्ध होना, युक्त होना।
  २ सक् उपमोग करना, सेवना । " परदारमाविसामिति "
  '' जं जं समयं जीवो, आविसई जेण जेण भावेण।
  ं सो तम्मि तम्मि समए, सुहासुहं वंधए कम्मं '' ( उव. )।
```

```
आविह्व श्रक [ आविर्+भू ] १ प्रकट होना । २ उत्पन्न
  आवीअ वि [ आपोत ] १ पोत ; २ शोषित ; ( से १३,
  ३१)।
् आचीइ वि [ आचीचि ] निरन्तर, ग्रविच्छिन्न ; 🕡
     " गव्भप्पभिइमावीइसलिलच्छेए सरं व सूसंतं।
       अणुसमयं मरमाणे, जीयंति जणो कहं भणइ ? "
                                (सुपा ६४१)।
 . 'मरण न [ 'मरण ] तरख-विशेष ; (भग १३,७)।
 आवीकम्म न [ आविष्कर्मन् ] १ उत्पति ; २ ग्रिभ-
  व्यक्ति ; ( ठा ६; कप्प ) ।
 आवीड सक [ आ+पीड् ] १ पीड़ना। २ दवाना । आ-
 ्वीडइ ; ( सर्ग )।
 आवीण वि [ आपीन ] स्तन, थन ; ( गउड )।
 आवील देखो आमेल=श्रापीड ; (स ३१४)।
 आवीलण न [ आपीडन ] समूह, निचय ; ( गउड )।
 आबुअ पुं [ आबुक ) नाटक की भाषा में पिता; वाप ;
ī. ( नाट ) <u>।</u>
 आञ्चण्ण वि [ आपूर्ण ] पूर्ण, भरपूर ; ( दे २, १०२ ) ।
 आबुत्त पुं [दे] भगिनी-पति ; ( अभि १८३.)।
 आवूर देखो आपूर=श्रा+पूरय्। वक्त--आवूरेतः; ( पउम
  ७६, ८)। कतकु-आवृरिज्ञमाण; (स ३८२)।
 आंबूरण न [ आपूरण ] पूर्ति ; (स ४३६ )।
 आवृरिय देखो आऊरियः; (पडम ६४, १२; स ७७)।
 आवेअ सक [आ+वेद्य ] १ विनति करना, निवेदन करना।
  २ वतलाना । आवेएई; (महा)।
 आवेअ पुं [ आवेग ] कष्ट, दुःख ; ( से १०, ४७; ११,
  ७२ )।
 आवेउं देखो आवा।
 आविडिढय वि [आविप्रित] वेष्टित, विरा हुत्रा ; (गा २८)।
 आवेड ) देखो आमेल ; (हे २, २३४ ; कुमा )।
 आवेडय∫
 आवेढ पुं [ आवेष्ट ] १ वेष्टन । २ मण्डलाकार करना ;
 (से ७, २७)।
 ्आचेहण न [ आवेष्टन ] ऊपर देखो; (गउड; पि २०४) ।
  आवेडिय वि [ आवेष्टित ] १ चारों और से वेष्टित ;
  (भग १६, ६; उप पृ ३२७०)। २ एक बार वेष्टित;
  (ভা)৷ ১ ট চি ০ ২০ ট ব, ১
```

```
आवेयण न [ आवेदन ] निवेदन, मना-भाव का प्रकाश-
 करणं ; ( गउड ; दे ७, ८७ )।
आवेवअ वि [ दे ] १ विरोप आसक्त ; २ प्रशृद्ध, बढ़ा हुआ;
 (पड़्)।
आवेस सक [ आ+वेशय् ] भूताविष्ट करना । संक्---
 आवेसिऊण ; (स ६४ )।
आवेस पुं [ आवेश ] १ श्रभिनिवेश ; २ जुस्सा ; ३ भूत-
 त्रह ; ४ प्रवेश ; ( नाट ) ।
आवेसण न [ आवंशन ] शन्य गृह ; " त्रावेसणसभापवासु
 पिगयसालासु एगया वासी " ( श्राचा )।
आस त्रक [ आस् ] वैटना । वक्त-- 'व्यजयं आसमाणो
 य पाणभूयाइ हिंसइ" (दस ४)। हेक्च-आसित्तए,
 आसइत्तर् अस्तइत् ; (पि ५०८; क्यः; दस ६,५४) і
आस पुं [ अर्व ] १ यथ, घोड़ा ; ( गाया १, १७ )।
 २ देव-विशेष, अश्विनी-नत्त्वत का अधिष्ठायक देव ; (जं)।
  ३ अक्षिनी नक्तत्र ; (चंद २०) । ४ मन, चित ; (पणण
 २)। °कण्ण, °कन्न दुं [ °कर्ण ] १ एक अन्तद्वीप ;
 २ उसका निवासी ; ( ठा ४, २ )। "ग्गीच पुं [ "ग्रीच ]
 एक प्रसिद्ध राजा, पहला प्रतिवासुदेव ; ( पडम ६, १६६ )।
 °तर पुं [°तर ] खचर ; (था १८)। °त्थाम पुं
 िस्थामन् ] द्राणाचार्य का प्रख्यात पुतः; (कुमा ) । °द्धः
 षुं [ °ध्वाज ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पडम ४,४२ )
  °धम्म पुं [ °धर्म | देखो पूर्वोक्त अर्थ; ( पडम १, ४२ )।
 °धर वि [ °धर ] ब्रश्वों को धारण करने वाला; ( ब्रीप )।
 'पुर न [ 'पुर ] नगर-विशेष ; ( इक )। 'पुरा, 'पुरी
 स्त्री [ "मिश्चिका ] चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष; (य्रोप ३६७)।
 "महग, "महय पुं [ "मर्वक] अक्ष का मर्दन करने वाला ;
 ( गाया १, १७ )। °मित्त पुं [ °मित्र ] एक जैनाभास
 दार्शनिक, जो महागिरि के शिज्य कौणिडन्य का शिप्य था
 श्रीर जिसने सामुच्छेदिक पंथ चलाया था ; ( टा ७ )।
 °मृह पुं [ °मुख ] १ एक अन्तर्द्वीप; २ उसका निवासी; (टा
 ४, २)। भेह पुं[ भेघ ] यज्ञ-विरोप ; (पडम ११,
 ४२)। °रह पुं [ °रथ ] घोड़ा-गाड़ी ; ( गाया १, १)।
 °वार पुं [ °वार ] घुड़-सवार, घुड़-चढे या; (सुपा २१४)।
 °वाहणिया स्त्री [ 'वाहनिका ] घोडे की सवारी, घोड़े
·पर सवार होकर फिरना : (विभा १. ६)। 'सेण पुं
 [ सेन ] १ भगवान् पार्श्वनाथ के पिता ; (कप्प ) 1 २
```

पांचवे चकवर्ती का पिता; (सम १५२)। शरोह पुं ि °ारोह ी घुड-सवार, घुड़-चढ़ैया ; (से १२, ६६) । आस पुंस्त्री [ आश् ] भोजन ; ",सामासाए पायरासाए " (सूत्र २, १)। आस पुं [ आस ] च्रेपण, फॅकना ; ( विसे २७६४ )। आस न [ आस्य ] मुल, मुँह ; ( गाया १, ८ )। आसंक सक [ आ+शृङ्क् ] १ संदेह करना, संशय करना । २ ब्रक, भय-भीत होना । ब्रासंकइ ; ( स ३० )। बक्-आसंकंत, आसंकमाण ; (नाट ; माल ८३)। आसंका स्त्री [ आशङ्का ] शङ्का, भय, वहम, संशय ; (.सुर ६, १२१ ; महा; नाट ) । आसंकि वि [ आप्राङ्किन् ] ग्राराङ्का करने वाला ; (गा ,२०४ ) । आसंकिय वि [ आशङ्कित ] १ संदिग्ध, संशयित; २ संभावितः ( महा )। आसंकिर वि [ आशिद्धितु ] त्राशंका करने वाला, वहमी ; (सुर १४, १७,; गा २०६)। आसंग पुं [ दे ] वास-गृह, शय्या-गृह ; ( दे १, ६६ )। आसंग पुं [ आसङ्ग ] १ त्रासिक्त, त्र्रासिब्वंग ;- २ संवन्ध्र ; ( गड़ड )। ३ रोग ; ( ब्राचा )। . . आसंगि वि [ आसङ्गिन् ] १ त्रासक्तः, २ संवन्धी, संयोगी ; ( गड़ड )। स्त्री—°णी ; ( गड़ड )। आसंघ सक [सं+भावय्] १ संभावना करना। अध्यवसाय करना । ३ स्थिर करना, निश्चय करना । आसं-घइ; (से १४, ६०)। वक्त-आसंघंत; (से १४, .83.] 1 आसंघ पुं [ दे ] १ श्रद्धा, विखास ; ( सुपा ५२६; वड् )। ्र अध्यवसाय, परिणाम ; ( से १, १४ ) । ३ आशंसा, इच्छा, चाह ; ( गउड )। 🗸 आसंघा स्री [दे ] १ इच्छा, वाञ्छा ; ( दे १, ६३ ) । २ त्र्रासक्ति ; (मै २)। आसंघिअ वि [ दे ] १ अध्यवसित ; र अवधारित ; ( से १०, ६६ )। ३ संभावित ; (कुमा ; स १३७ )। आसंजिअ वि [आसक्त ] प्रीके लगा हुआ ; ( सुर. ८, ३० ; उत्तर ६१ )। आसंदय न [ आसन्दक ] ग्रासन-विरोष ; ( ग्राचा; महा )। आसंदाण न [ आसन्दान ] अवष्टम्भन, अवरोध, इकावट ; (गउंड)।

आसंदिआ स्नी [ आसन्दिका ] छोटा मन्त्र ; ( सूत्र १, ४, २, १५ ; गा ६६७ ) । आसंदी स्त्री [ आसन्दी ] ग्रासन-विशेष, मञ्च ; ( स्र्य 9, ६ ; दस ६, **५४** ) आसंघी स्त्री [अश्वगन्धी] वनस्पति-विशेष ; ( सुपा -३२४ )। आसंबर वि [ आशास्बर ] १ दिगम्बर, नग्न ; ( प्रामा) । २ जैन का एक मुख्य भेद ; ३ उसका अनुयायी ; (सं २ )। आसंसण न [ आशंसन ] इच्छा, त्रभिलाषा; (भास ६४)। आसंसा स्री [ आशंसा ] त्रभिलाषा, इच्छा; ( त्राचा )।' आसंसि वि [ आशंसिन् ] त्रभिलाषी, इच्छा करने वाला; ( आचा )। आसंसिअ वि [ आशंसित ] त्रमितिषत ; ( गा ७६ ).। आसक्खय पुं [दे] प्रशस्त पिन-विशेष, श्रीवद् ; (दे १, ६७)। आसग देखो आस=ग्रश्व; ( णाया १, १२ )। आसगिळिअ वि [ दे ] त्राकान्त ; "ग्रासगितिश्रो तिन्वकम्म-परिणईए" (स ४०४)। आसज्ज ग्र [आसाद्य] प्राप्त कर के ; ( विसे ३० )। आसड पुं[ आसड ] विक्रम की तेरहवीँ शताब्दी का स्वनाम-ख्यात एक जैन प्रन्थकार ; ( विवे १४३ )। आसण न [आसन] १ जिस पर वैठा जाता है वह चौकी आदि ; ( आव ४ )। ३ स्थान, जगह ; ( उतः १, १ )। ३ शय्या ; ( त्राचा )। ४ वैठना, उपवेशनः; ( ठा ६ )। आसिणिय वि आसिनित श्रासन पर वैठाया हुआ ; (स २६२)। आसण्ण न [ आसन्न ] १ समीप, पास । २ वि. समीपस्थ ; (गडड)। देखो आसन्न। आसत्त वि [ आसक्त ] लीन, तत्पर; ( महा; प्रासू ६४ )। आसत्ति स्री [ आसक्ति ] अभिष्वङ्ग, तल्लीनताः (कुमा) । आसत्थ पुं [अर्वत्थ ] पीपल का पेड़ ; (पडम 43, ve.) 1 आसत्थ वि [आश्वस्त] १ ब्राधासन-प्राप्त, स्वस्थ; २ विश्रान्त; ( खाया १, १ ; सम १५२; पडम ७, ३८ ; दे ७, २८ )। आसन्न देखो आसण्ण ; ( कुमा ; गउड )। ेवत्ति वि [ °वर्त्तिन् ] नजदीक में रहने वालाः; (सुपा ३४१)। आसम पुं:[ आश्रम ] तापस ग्रादि का निवास स्थान; तीर्थ-स्थान ; ( पण्ह १, ३ ; .श्रोप )। २ व्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य,

. वानप्रस्थ, और भैदय ये चार प्रकार की अवस्था (पंचा १०)। आसमि वि [ आश्रमिन् ] ग्राश्रम में रहने वाला, ऋषि, मुनि वगैरः ; ( पंचव १ )। त् आसय त्रक [ आस् ] वैटना । त्रासयंति ; ( जीव ३ ) । अस्य सक [आ+श्री] १ ग्राश्रय करना, अवलम्बन करना । २ ग्रहण करना । ग्रासयइ ; (कप्प ) । वक् --आसयंत : ( विसे ३२२ )। आसय पुं [ आशक ] खाने वाला ; ( ग्राचा )। आसय पुं [ आश्रय ] ब्राधार, ब्रवलम्बन ; ( उप ७१४, सुर १३, ३६)। आसय पुं [ आशय ] १ मन, चित , हृदय ; (सुर १३, ३६ ; पात्र)। २ अभिप्राय ; (सूत्र १, १४)। आसय न [दे] निकट, समीप ; (दे १, ६१ ) । आसरिअ वि [दे] संमुख-त्रागत, सामने त्राया हुन्ना ; (दे १, ६६)। आसच अक [ आ+स्र् ] घीरे २ भरना, टपकना। वक्र---🛶 ो। आसवमाण ; ( ब्राचा )। आसव पुं [ आसव ] मद्य, दारू ; ( उप ७२८ टी )। आसच पुं [ आश्रव ] १ कर्मी का प्रवेश-द्वार, जिससे कर्म-वन्य होता है वह हिंसा ग्रादिः (ठा २, १)। र वि. श्रोता, गुरु-वचन को सुनने वाला; (उत्त १)। ेसिक वि िस्तिन् ] हिंसादि में श्रासक्त ; ( श्राचा )। आसवण न [ दे ] वास-गृह, राय्या-घर ; ( दे १, ६६/) । आसस अक [ आ+श्वस् ] त्राश्वासन लुना, विश्राम लेना । त्राससइ, त्रासससु ; (पि ५८; ४६६)। आससण् न [ आशसन ] विनाश, हिंसा; ( पण्ह १, ३ )। आससा स्त्री [ आशंसा ] त्रभिलावा ; "जेसिं तु परिमाणं, तं दुट्ठं ब्राससा हाइ" (विसं २४१६ )। आससिय वि [ आश्वस्त ] त्राधासन-प्राप्त ; ( स ३७८) | आसा स्त्री [ आशा ] १ त्राशा, उम्मीद ; ( ग्रीप; से १, :२६ ; सुर ३, १७७)। २ दिशा; ( उप ६४८ टी )। ३ उत्तर रुचक पर वसने वाली एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष ; ( ग ८ )। आसाअ सक [ आ+स्वाद् ] स्वाद लेना, चलना, खाना । त्रासायति 🗧 ( भग ) । वक्र—आसाअर्थत, आसाएंत, आसायमाण ; ( नाट; से ३, ४४ ; णाया १, १ ) ।

आसाअ सक [आ-साद्य्] प्राप्त करना। वक्र-आसाएंत ; ( से ३, ४४ ) । आसाथ सक [ आ + शातयू ] अवज्ञा करना, अपमान करना। त्रासाएजा; (महानि १)। वक्त-आसायंत, आसाएमाण ; ( श्रा ६ ; ठा ४ )। आसाअ वुं [ आस्वाद ] १ स्वाद, रस ; ( गा ४६३ ; से ६, ६८; उप ७६८ टी )। २ तृप्तिः; (से १, २६)। आसाअ वुं [ आसाद ] प्राप्ति ; ( से ६, ६८ ) । **आसाइअ वि [ आशातित** ] १ त्रवज्ञात, तिरस्कृत ; ( पुण्फ ४५४)। २ न अवज्ञां, तिरस्कारः (विवे ६२)। आसाइअ वि [ आस्वादित ] चला हुत्रा, थोड़ा लाया हुआ ; (से ४, ४६)। आसाइअ वि [आसादित] प्राप्त, लुब्ध ; (हेका ३०; भवि )। आसाढ पुं [ आषाढ ] १ त्रावाढ़ मास ; ( सम ३४ )। २ एक निह्नव, जो अञ्यक्तिक.मत का उत्पादक था ; ( ठा भूइ पुं [ भूति ] एक प्रसिद्ध जैन सुनि ; (कुम्मा २६)। आसाटा स्री [ आषाढा ] नत्तत्र-विशेष ;्( ठा २ )। आसाढी स्त्री [ आषाढ़ी ] ग्राषाढ़ मास की पूर्णिमा ; ( सुज्ज )। आसादेतु वि [ आस्वादियतु ] त्रास्वादन करने वाला ; ( ठा ७ )। आसामर पुं [ आशामर ] सातवेँ वासुदेव श्रीर वलदेव के पूर्वभवीय धर्मगुरु का नाम ; ( सम १५३ )। आसायण न [ आस्वादन ] स्वाद लेना, चल्ना ; ( पउम २२, २७ ; साया १, ६ ; सुपा १०७ )। आसायण न [ आशातन ] १ नीचे देखो; ( विवे ६६ ) १ २ ब्रानन्तानुबन्धि कपाय का वेदन ; (विसे )। आसायणा स्त्री [आशातना ] विपरीत वर्तन, अपमान, तिरस्कार ; (पड़ि)। आसार पुं [ आसार ] वेग से पानी का वरसना, ( से १, २० ; सुपा ६०६ )। आसालिय पुस्त्री [आशालिक] १ सर्प की एक जाति ; (पग्ह १, १)। २ स्त्री विद्या-विशेष ; (पडम १२, ξ¥ ; ' k ₹; ξ ) ( आसावि वि [ आस्त्राविन् ] भरने वाला, सच्छिद्र ; ( सूत्र, 9, 99 ) 1.

आसास सक [ आ+शास् ]ग्राशा करना, उम्मीद रखना । त्रासासदि ; (वेणी ३०)। आसास ग्रक [आ+श्वासय] ग्राखासन् देना, सान्त्वन करना। त्रासासइ ; (वजा १६) । वक् --आसा-संत, आसासिंत; ( से ११, ८७; श्रा १२ )। ं आसास पुं [ आश्वास ] १ त्राखासन, सान्त्वन ; ( त्रोघ ७३; सुपा ८३; उप ६६२ ) । २ विश्राम ; ( ठा ४, ३ )। ३ द्वीप-विशेष ; ( आचा )। आसासअ पुं [ आश्वासक ] विश्राम-स्थान, प्रन्थ का ग्रेश, सर्ग, परिच्छेद, अध्याय; (से २, ४६ )। २ वि. आस्वासन देने वाला ; " नाणं त्रासासयं सुमित्तुत्र्व " ( पुष्फ ३८ )। आसासग पुं [ आशासक ] वीजक-नामक वृत्त ; ( श्रीप )। आसासण् न [ आश्वासन् ] १ सान्त्वन, दिलासा ; ( सुर ६, ११०; १२, १४; उप ष्टं ४७)। र प्रहों के देव-विशेष ; ( ठा २, ३ )। आसासिअ वि [ आश्वासित ] जिसको ब्राखासन दिया गया हो वह ; (से ११, १३६ ; सुर ४, २८)। आसि सक [ आ + श्रि ] त्राश्रय करना । संकृ —आसिज्ञ ; (आरा ६६)। आसि देखो अस=श्रस्। आसि वि [ आशिन् ] खाने वाला, भोजक ; ( सिंद्र १३)। आसिअ वि [ आश्विक ] त्र्रंय का शिचक; "दुट्ठेवि य जो त्रासे दमेइ तं त्रासियं विंति " ( वव ४ ) । आसिअ वि [ आशित ] खिलाया हुत्रा, भोजित ; ( से ८, ( 年身 आसिअ वि [ आश्रित ] आश्रय-प्राप्त ; ( कप्प ; सुर ३, १७; से ६, ६४; विसे ७४६)। आसिस वि [ आसित ] १ उपविष्ठ, वैठा हुआ ; ( से ८, ६३)। २ रहा हुआ, स्थित ; ( पडम ३२, ६६ )। आसिअ देखो आसित्त ; ( णाया १, १.; कप्प ; श्रौप )। आसिअअ वि [दे] लोहे का, लोह-निर्मित; (दे १, E0)1 आसिआ स्त्री [ आसिका ] वैद्या, उपवेशन ; ( से ८, £ ? ) 1 आसिआ देखो आसी=ग्राशिष् ; ( षड् )। आसिण वि [ आशिन् ] खाने वाला, भोका ; " मंसा-सिग्यस्स " ( पउम २६, ३७ )। आसिण पुं [ आश्विन ] ग्राश्विन मास ; ( पात्र )।

आसित वि [आसिक ] १ थोडा सिक्त ; (भग ६; ३३) । २ ६६क्त, सीचा हुआ ; ( आवम )। ३ पुं नपुंसक का एक भेद; (पुष्क १२८)। आसिलिंद्र वि [ आश्किष्ट ] त्रानिंगित ; ( नाट ) । आसिलिस सक [ आ + श्लिष् ] त्रालिंगन करना । हेक्र — आलेट्डुअं, आलेट्डुं ; ( हे २, १६४ )। आसिसा देखो आसी=ग्राशिष् ; ( महा ; ग्रमि १२३ )। आसी देखो अस= प्रस् । आसी स्त्री [ आशी ] दाढ़ा ; (बिसे) । °विस पुं [°विष ] १ जहरिला साँप; " त्रासी दाढा तग्गयविसासीविसा मुणे-यव्या " (जीव १ टो ; प्रासू १२०:) । ३२ पर्वत-विशेष का एक शिखर; (ठा २, ३)। 🔞 निमह श्रौर अनुमह करने में समर्थ, लिंब-विशेष को प्राप्त ; ( भग ८, १ ) । आसी स्त्री [ आशिष् ] त्राशीर्वाद ; ( सुर १, १३८ ) । °वयण न [ °वचन ] ब्राशीर्वाद ; ( सुपा ४६० ) । °वाय पुं [ °वाद ] त्रासोर्वाद ; ( सुर १२, ४३ ; सुपा १७४ ) । आसोण वि [ आसीन ] वैठा हुन्ना ; " नमिऊण त्रासीएए। तत्रो " (वसु )। आसीवअ पुं [ दे ] दरजी, कपड़ा सीने वाला; (दे १, ६९) आसीसा देखो आसी= त्राशिष् ; ( षड् ) । आसु े त्र [आशु ] सीव्र, तुरंत, जल्दी ; ( सार्घ १८; आस्ं । यहाः, काल )। °क्कार पुं [ °कार ] १ हिंसा, मारना ; २ मरने का कारण, विस्विका वगैरः; ( ब्राव )। ३ शीघ्र उपस्थित ; "श्रासुक्कारे मरणे, श्रच्छित्राए य जीविया-साए" ( त्राउ ६ )। "पण्ण वि [ "प्रज्ञ ] १ शीघ्र-बुद्धि ; २ दिव्य-ज्ञानी, केवल-ज्ञानी ; (सूत्र १, ६ ; १४ ) । आसुर वि [ आसुर ] असुर-संबन्धी ; ( ठा ४, ४ ; आउ ३६ )। आसुरिय वुं [ आसुरिक ] १ झसुर, झसुर रूप से उत्पन्न ; (राज)। २ वि. असुर-संवन्धी ; (सूत्र २, २, २७)। आसुरुत्त वि [आशुरुत ] १ शोध-ऋद ;२ त्रति कुपित ् ( गाया १,१)। आसुरुत्त वि [ आसुरोक्त ] त्राति-कृपितः; ( गाया १, १ ) । आसुरुत वि [आशुरुष्ट ] अति-कृपित ; (विपा १, ६ )। आसूणि न [ आशूनि ] १ वृतिष्ठ वनाने वाली खराक ; २ रसायग-किया ; (सूत्र १, ६)। आसूणिय वि [ आयूनित ] थोड़ा स्थृत किया हुआ ; (परह १, ३)।

आसेअणय वि. [अःसंचनक ] जिसको देखने से मन को ः तृप्ति न होती हो वहः ; (दे १, ७२)। आसेव सक [ आ+सेव् ] १ सेवना । २ पालना । ३ ब्राच-रना। आनेवए; (आप ६७)।. ्रि आसेवण न [ आसेवन'] १ परिपालन, संरत्त्रण ; ( सुपा ४३८)। २ आचरण ; (स २७१)। ३ मैथुन, रति-. संभोग ; ( दसचू १ ; पत्र १७०. )। . आक्षेत्रणया ) ह्वी [ आसेवना ] १ परिपालन ; ( सूत्र १, आसेवणाः 🕽 १४ )। २ विपरीत त्राचरण ; ( पव. )। ३ ् अभ्यासः ( अराचू )। ४ शिक्ताका एक भेदः (धर्म ३)। आसेवा स्रो [आसेवा] ऊप देखो; ( सुपा १० )। आसेविय वि [ आसेवित ] १ परिपालित । २ श्रभ्यस्त ; · ( त्र्याचा )। ३ त्र्याचरित, त्र्रमुख्ति ; (स ११८)। आसोअ पुं [ अश्वयुक् ] ब्राधिन मास ; ( रयण ३६ ) । आसोअ वि [आशोक] अशोक, वृज्ञ संबन्धी; (गउड)। आसोइया स्त्री [दे आसोतिका] ग्रोबिध-विशेष, ''ग्रासो-🌖 डयाइमीसं चोलं घुसिणं कुसुंभसंमीसं " ( सुपा ३६७ )। आसोई स्त्री [ आश्वयुजी ] शाश्विन पूर्णिमाः; ( इक )। ब्याक्षीकंता स्त्री [आशोकान्ता ] मन्यम प्राम की एक सूरिया: (छा७) रंग तेल्य हुं [अध्वत्य ] पीपलं का पेड़ ; (पण्ण १ ; थाइ तक 🐪 े कहना । भूका —आहंगु, आहु; (कप्)। आहार है शास्त्र ने चाहरा, इच्छा करना। आहइ : (हे ४, १६६; ४६)। क्क-आइंत ; (कुमा)। आर्न्द्र देखा आणा। शाहच्च न [दं] १ यः ं, बहुत्, प्रतिशय ; (दे १, '्२ं)। २ ग्र. शोध. जल्दी; ( श्राचा )। ३ क्दाचित्, स्मी ; (भग ६, १०)। ४ उपस्थित हं। कर ; ( श्राचा )। ्र व्यवस्था कर ; ( रूप २, १)। ६ विभक्त कर ; (ब्राचा)। अछीन कर: (दला)। आहचा हो [ शाहत्या ] प्रहार, त्रावात ; ( भग १४ )। आह्ट्य सी [ दे ] प्रहेलिन्स, पहेलियाँ : " तेसु न विम्हयइ ेस्यं :ब्राह्य कुहेटएहिं द 🐪 (पर ७३ )। 🏑 . आहर्द् देवा शाहर्-आ-ह। . . . . . . भाहड 🏅 आहत 🛚 १ छीन तिया हुया; २ नेरी किया हुया; (सुपा ६४३)। ३ सायने लाया हुआ, उपस्थापितः, (स १८८।

आहड न [ दे ] सीत्कार, मुग्त-शब्द ; ( पड् )। 🎺 आहण सक [ आ+हन् ] ब्रावात करना, मारना । ब्राह-णामि ; (पि ४६६ )। संक्र—आहणिअ, आहणिऊण, आहणित्ता; (पि ४६१; ४८४; ४८२)। हेक्ट—आहंतुँ ; (पि ४७६)। आहणण न [ आहनन ] ग्रावात ; ( उप ३६६ )। आहणाविय वि [ आधातित ] आहत कराया हुआ ; (स ४२७)। आहत्तहीय न [ याथातथ्य ] १ यथावस्थितपन, वास्त-विकता ; २ तथ्य-मार्ग---सम्यन्ज्ञान थादि; ३ 'सूत्रकृताङ्ग' । सूत्र का तेरहवाँ अध्ययन ; ( सुझ १, १३ ; पि ३३४ )। ञ्ाहम्म सक [आ+हम्म्] याना, यागमन करना। ब्राहम्मइ ; (हे ४, १६२)। आहम्मिय वि [अधार्मिक ] अधर्मी, पापी ; (सम **ક**૧) ( आहय वि [ आहत ] श्रावात प्राप्त, प्रेरित ; ( कप्प )। आहय वि [आहृत ] १ ब्राकृष्ट, खींचा हुब्रा; रं छीना हुब्रा; (उप २११ टी)। आहर सक [ आ+हू ] १ छोनना, खींच लेना। २ चोरी करना । ३ खाना, भे।जन करना । आहरइ; ( पि १७३)। कवक -- आहरिज्ञमाण ; ( ठा ३ ) । संक -- आहट्टु ; . ( पि २⊏६ ) । हेक्र—आहरित्तपः; (तंदु ) । आहरण पुन [ आहरण ] १ उदाहरण, दृष्टान्त ; ( ग्रोप ४३६; उप २६३; ६४१)। २ आह्वान, बुलाना ; ( सुपा . ३१७) । ३ ग्रहण, स्वोकार ; ४ व्यवस्थापन ; ( ग्राचा ) । १ त्रानयन, लाना ; ( स्य २, २ )। आहरण पुन [ आभरण ] भूषण, अलंकार ; " देहें आह-रणा बहु " ( श्रा १२; कन्रु )। आहरणा स्त्री [ दे ] खर्गट, नाक का खरखर राव्द :/ ( ग्रोघ २ )। आहरिसिय वि [ आर्चार्यत ] तिरस्कृत, भर्त्सित ; "ब्राहरि-सित्रों दृशें संभंतेण नियन्तिया" ( त्रावम ) I आह्ल ( ग्रप ) ग्रक [ आ+चल् ] हिलना, चलना ! " नवमइ द्तपंती ब्राहल्लइ, खलंड जीहा" ( भवि ) । आहल्ला सी [ आहल्यः ] विद्याधर-राज की एक कन्या ; (पटम १२, ३१)। आहव g [ आहव ] युद्ध, लड़ाई ; ( पाय ; मुपा २८८ ; आरा ४१)।

आहवण । न [ आहवान ] १ वुलाना ; २ ललकारना ; आहव्यण (श्रा१२; सुपा ६०; पडम ६१, ३०; स ६४)। आहव्यणी स्त्री [आह्वानी ] विद्या-विशेष ; (सूत्र २,२)। आहा सक [आ+ख्या] कहना। कर्म-ग्राहिज्इ ; ( फि ४४४ ); आहिज्जंति ; ( कन्प )। आहा सक [ आ+धा ] स्थापन करना । कर्म -- आहिजाइ ; (सुत्र २, २)। हेक्-आहेउं; (सूत्र १, ६)। संक्-आहाय; ( उत ४ )। आहा स्त्री [ आभा ] कान्ति, तेज ; ( कप्रू )। आहा स्त्री [आधा ] १ ब्राश्रय, ब्राधार ; (पिंड )। २ साधु के निमित आहार के लिए मनः-प्रशिधान ; (पिंड)। °कड वि [ कृत ) ब्राधा-कर्म-दोष से युक्त ; ( स १८८ )। °कम्म न [ °कर्मन् ] १ साधु के लिए आहार पकाना ; २ सांधु के निमित्त पकाया हुआ भोजन, जो जैन साधुओं के लिए निषिद्ध है (पण्ह २, ३; ठा ३, ४)। °कम्मिय वि [ °कर्मिक ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; (अनु)। आहाण न [ आधान ] १ स्थापन ; २ स्थान, आश्रय ; '' सञ्जगुणाहाणं '' ( त्राव ४ ; उवर २६ )। आहाण ) न [आख्यान °क ] १ उक्ति, वचन ; २ आहाणय / किंवदन्ती, कहावत, लोकोक्ति ; ( सुर २, ६६ ; ंडप ७२⊏ टी )। आहार सक [ आ+हारय् ] खाना, भोजन करना, भृज्ञण करना । आहारइ, आहारेंति ; (भग)। वक्र-आहारे-माण ; (कप) । भक्त-आहारिज्जस्समाण, (भग)। हेक-आहारित्तए, आहारेत्तए; (कप्प)। ्ह—आहारेयव्व ; ( ठा ३ )। आहार पुं [ आहार ] १ खराक, भोजन ; ( स्वप्न ६० ; प्रास् १०४)। २ खाना, भन्नर्ण ; (पव) । ३ न देखो आहारग ; ( पडम १०२, ६८ )। **°प**ज्जेति स्त्री [ पर्याप्ति ] भुक्त बाहार को खल ब्रौर रस के रूप में बदलने की शक्ति; (पण्ण १)। °पोसह वुं [ °पोषध ] व्रत-विशेष, जिसमें ब्राहार का सर्वथा या ब्रांशिक त्याग किया जाता है; (त्राव ६) । °सण्णा स्त्री [ °संज्ञा] ब्राहार करने की इच्छा ; ( ठा ४ )। आहार पुं [आधार ] १ ब्राक्षय, ब्रधिकरण ; ( सुपा १,२८; संया १०३)। २ आकाश ; (भग २, २)। ३ अव-भारण, याद रखना ; ( पुष्फ ३४६ ) ।

आहारग न [ आहारक ] १ शरीर-विशेष, जिसको चौदह-पूर्वी, केवलज्ञानी के पास जाने क लिए वनाता है; (ठा २, २)। २ वि भोजन करने वाला ; (ठा २, २)। र ब्राहारक-शरीर वाला ; (विसे ३७५)। ४ ब्राहा-रक शरीर उत्पन्न करने का जिसे सामर्थ्य हो वह ; ( कप्प )। °जुगल न [ °युगल ] ब्राहारक शरीर और उसके ब्रंगो-पाड्ग ; (कम्म २, १७ ; २४ )। °णाम न [ °नामन् ] ब्राहारक शरीर का हेतु-भूत कर्म ; ( कम्म १, ३३ )। °दुग न [ °द्धिक ] देखों °जुगल ; ( कम्म २, ३ ; ८ ; १७ )। आहारण वि [आधारण] १ धारण करने वाला ; २ ब्राधार-भूत ; ( से ६, ४० ) । आहारण वि [ आहारण ] ऋक्षिक ; ( से ६, ५० )। आहारय देखो आहारग ; ( ठा ६ ; भग ; परेख २८ ; ठा ४, १; कर्म १, ३७)। आहाराइणिया स्त्री [याधारातिनकता] यथा-ज्वेष्ठ ; ज्येष्टानुकम ; ( कस )। आहारिम वि [ आहार्य ] ब्राहार के योग्य, खाने लायक ; (निवू ११)। आहारिय वि [ आहारित ] १ जिसने बाहार किया हो वह ; " तस्स कंडरीयस्स राणो तं पणीयं पाणभोयणं ब्राहारियस्स ंसमाणस्स '' ( णाया १, १६ )। २ भित्तत, भुक्त ; ं (भग)। आहावणा स्त्री [ आभावना ] त्रपरिगणना, गणना का अभाव ; ( राज )। आहाविर वि [ आधावितृ ] दौड़ने वाला ; ( सण् )। आहास देखो आभास=ग्रा+भाव्। संक्र—आहासिवि (अप); (भवि)। आहाह ग्र [ आहाह ] ग्राश्चर्य-दोतक ग्रव्यय ; ( हे २, २१७)। आहि पुंत्त्री [ आधि ] मन की पीड़ा ; ( धम्म १२ टी ) । आहिआइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता, खानदानी; (से 9, 99 ) 1 आहिआई स्त्री [ आभिजाती ] कुलीनता ; ( गा २८४ ) । आहिंड सक [ आ+हिण्ड् ] १ गमन करना, जाना । २ परिश्रम करना । ३ घूमना, परिश्रमण करना । वक्त--आहि-डंत, आहिंडेमाण ; ( उप २६४ टी ; गाया १,१)। संक्र—आहिंडिय ; (, महा ; स १९३:)ा

·आहिंडग—आहोइअ ] आहिंडग ) वि [ आहिण्डक ] चलने वाला, परिश्रमण करने आहिंडय वाला : ( ब्रोघ ११४ ; ११८ ; ब्रोप )। आहिक्क न [ आजिक्य ] अधिकता ; ( विसे २०८७ )। थाहिजाइ देखों अरहिआइ; (महा)। आहिजाई देखो आहिआई ; (गा २४)। आहितंडिअ gं [आहित्णिडक] गारुडिक, सपहरिया ; ( सुद्रा ११६ )। आहित्थ वि [दे] १ चितत, गत; २ कुपित, कर्द्ध; (दे १, ७६ ; जीव ३ टो )। ३ त्राकुल, घवडाया हुत्रा ; ( दे १, ७६; से १३, ८३ ; पात्र ) "ब्राहित्यं उप्पिन्छं च ब्राउलं रोसभियां च" ( जीव ३ टी )। आहिद्ध वि [दे] १ रुद्ध, रुक्ता हुआ ; २ गल्ति, 'गला ्हुआः; (षड्)। आहिपत्त न [ आधिपत्य ] मुखियापन, नेतृत्व ; ( उप . १०३१ हो )। आहिय वि [ आहित ] १ स्थापित, निवेशित ; ( ठा ४ )। २ संपूर्ण हितकर ; ( सूत्र )। ३ विरचित, निर्मित ; (पात्र )। °िरग पुं [°िरित ] अप्नि-होतोय नाझण ; ( पडम **考生, と)**1 आहिय वि [ आख्यात ] कहा हुत्रा, प्रतिपादित, उक्त ; (पगण ३३ ; सुज्ज १६ )। आहियार पुं अधिकार ] अधिकार, सत्ता, हक ; ( पउम 长长, 二)1 आहिवत देखो आहिपतः (काल)। आहिसारिअ वि [अभिसारित ] नायक-बुद्धि से गृहीत ; पति-बुद्धि से स्बोकृत ; ( से १३, १७ )। आहीर युं [ आहीर ] १ देश-विशेव ; ( कप्प )। २ शूद्र जाति-विशेष, ग्रहोर ; (सूत्र १, १)। ३ इस नामका एक राजा ; ( पडम ६८, ६४ ) । स्त्री °री-अहीरन ; ( सुपा ३६० )। आहु सक (आ+हुवे) वुलाना। क्रॅ—आहुणिउंज; (ग्रीप)। आहु [आ+हु] दान करना, त्याग करना। क्र—आहुणिज्ज ; ( खाया १, १ )। आहु अ [ आहु ] अथवा, या ; ( नाट )। आहु पुं [दे] घूक, उल्तु ; (दे १, ६१ )।

आहुइ स्त्री [ आहुति ] १ हवन, होम ( गउड )। २ होम-ने का पदार्थ, विल ; (स १७)। अ.हंदुर ो पुं [दे] वालक, वचा ; (दे १,६६)। 🗸 आहंदुर 🕽 आहुड न दि ] १ सीत्कार, सुरत-समय का शब्द ; / २ पणित, विकय, वेचना ; ( दे १, ७४ )। आहुड अक [दे] गिरना। ब्राहुडइ ; (दे १, ६६)। आहुडिअ नि [दे] निपतित, गिरा हुआ ; (दे १, ६६.)। आह्ण सक [आ+धु] कॅपाना, हिलाना। क्वक्र-आहुणिज्जमाण ; ( गाया १, ६ )। आहुणिय वि अधुनिक १ श्राज-कल का, नवीन । २ पुं ग्रह-विशेष ; ( ठा २, ३ )। अ हुत्तन दि अभिमुख ] सम्मुख, सामने ५कुमरोवि पहावित्रो तयाहुतं " ( महा ; भवि )। आहूअ वि [ आहूत ] बुलाया हुमा ; ( पात्र )। आहूअ पुं [ आहूक ] पिशाच-विशेष ; ( इक )। आहुअ वि [ आभृत ] उत्पन्न, जात ; " ब्राहुब्रो से गव्भो " (वसु )। आहेउं देखो आहा=ग्रा+धा । आहेड ) पुन [ आखेट, °क ] शिकार, मृगया ; ( सुपा आहेडम १९६७; स६७; दे )। आहेडय आहेण न [दे] विवाह के वाद वर के घर वधू के प्रवेश होने पर जो जिसाने का उत्सव किया जाता है वह; ( ग्राचा २, १, ४ )। आहेय वि [ आधेय ] १ स्थाप्य ; २ म्राश्रित ; ( विसे ६२४ ) । आहेर-देखो आहीर ; ( विसे १४४४ )। . आहेवच न [ आधिपत्य ] नेतृत्व, मुखियापन ; ( सम **写長 ) 1** आहेवण न [आश्चेपण ] १ त्रानेप ; २ न्रोभ उत्पन्न करना ; ( पगह १, २ )। आहोअ देखो आभोग; (से १,४६;६,३; गा ८८; गउड )। आहोअ देखो आभीय=ग्रा+भोजय् । संक्र—आहोद्ग-ऊण; (स ४४)। आहोइअ वि [ आभोगित ] ज्ञात, दृष्ट ; (स ४८४ )।

आहुइ वि [ आहोतृ ] दाता, त्यागी ; ( णाया १, १ )।

आहु देखो आह=त्र ।

```
आहोइअ वि [ आभोगिक ] उपयोग ही जिसका प्रयोजन हो | आहोरण पुं [ दे ] हस्तिपक, हाथी का महावत ; ( पात्र ; स वह, उपयोग-प्रधान ; ( कप्प )। | अहोड सक [ ताडय् ] ताडन करना, पिटना। आहो- डइ ; (हे ४, २७)। | आहोहिय | भेद, नियत न्त्रेत्र को व्रवधिज्ञान से देखने वाला; ( भग ; सम ६६ )।
```

इय पाइअसद्महण्णवे आयाराइसद्दसंकलणो विइयो तरंगो ः समतो ।



इ

इ पुं [इ] १ प्राकृत वर्णमाला का तृतीय स्वर-वर्ण ; ( प्रामा )। २---३ वाक्यालङ्कार ग्रौर पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अन्यय; (कप्प; हे २, ११७; .षड् )। इ देखो इइ ; ( उवा )। इ सक [इ] १ जाना, गमन करना । २ जानना । एइ, एंति ; (कुमा)। वक्र-एंत; (कुमा)। संक्र-इद्या; ( ब्राचा )। हेक्च—इत्तर; एत्तर; ( कप्प ; कस )। इइ अ [ इति ] इन अर्थों का सूचक अन्ययः, -- १ समाप्तिः, ( ग्राचा )। २ ग्रवधि, हद ; ( विसे )। ३ मान, परि-माग्ग; (पव ८४)। ४ निश्चय; (निचू २; ११)। ४ हेतु, कारण ; (ं ठा ३ )। ६ एवम्, इस तरह, इस प्रकार ; ( उत २२ )। देखो इति। इओ ब्र [इतस् ] १ इससे, इस कारण ; (पि १७४)। २ इस तरफ ; ( सुपा ३६४ )। ३ इस ( लोक ) में ; ो (विसे २६८२)। इओअ ब्र [इतश्च] प्रसंगान्तर-सुचक ब्रज्यय ; ( श्रा २⊏ )। इंखिणिया स्त्री [दे इङ्किनिका] निन्दा, गर्हा ; (स्त्र्य १, २ ) । इंखिणी स्त्री [दे इङ्किनी ] जपर देखो ; ( स्त्र , १, २ )। इंगार ) देखो अंगार ; (पि १०२ ; जी ६ ; प्राप्र )। इंगाल रे °कम्म न [ °कर्मन् ] कोयला त्रादि उत्पन्न करने का और वेचने का व्यापार ; (पिंड )। °सगडिया स्त्री [ "शकटिका ] श्रंगीठी, श्राग रखने का वर्तन ; ( भग )। इंगाल वि [ आङ्गार ] ग्रङ्गार-संबन्धी ; ( दस ४ )। इंगालग देखो अंगारग ; ( ठा २, ३ )। इंगाली स्त्री [दे] ईख का उकड़ा, गंडेरी ; (दे १,४०६ ; पाश्र )। इंगाली स्त्री [आङ्गारी] देखो इंगाल-कम्म ; ( श्रा २२ )। इंगिअ न [ इङ्गित ] इसारा, संकेत, श्रिभप्राय के अनुरूप चेष्टा ; (पात्र )। °ज्ज, °णण, णणु वि [ °ज्ञ ] इसारे से समफने वाला; (प्राप्र; हे २, ⊏३; पि २७६)। °मरण न [ °मरण ] मरण-विरोव ; ( पंचा )।

इंगिणी स्त्री [ इङ्गिनी ] मरण-विशेष, अनशन-किया-विशेष; (संम ३३)। इंगुअ न [ इङ्गुद ] इंगुदी वृत्त का फल ; ( कुमा ; पटम 89, E).1 इंगुई ) स्त्री [इङ्गुदी ] वृत्त-विशेष, इसके फल तैलमय इंगुदी होते हैं. इसका दूसरा नाम व्रण-विरोपण भी है, क्योंकि इसके तैल से वर्ण वहुत शोध्र श्रच्छे होते है ; ( ग्राचा ; ग्रिभ ७३ )। इंधिअ वि [ दे ] घात, सूंबा हुआ ; ( दे १, ८० ) 🕡 °इंणर देखो किण्णर : ( से ८, ६१ )। इंत देखो ए=श्रा+इ। इंद पुं [ इन्द्र ] १ देवताओं का राजा, देव-राज ; (ठा २) । २ श्रेष्ठ, प्रधान, नायक, जैसे ' एरिंद ' ( गडड ) ' देविंद ' (कप्प)। ३ परमेश्वर, ईश्वर: (ठा४)। ४ जीव, आत्मा ; " इंद्रो जीवो सब्बोवलद्धिभोगपरमेसरत्तण्यो " ( विसे २६६३ )। ५ ऐश्वर्य-शाली ; ( आवम )। विद्याधरों का प्रसिद्ध राजा; ( पडम ६, २; ७, ८)। ७ पृथ्वीकाय का एक अधिष्ठायक देव: ( ठा ४, १ )। 🗸 ज्येष्ठा नत्तत्र का अधिब्ठायक देव; (ठा २, ३)। ६ उन्नीसर्वे तीर्थकर के एक स्वनाम-ख्यात गणधर ; (सम १४२)। १० सप्तमी तिथि; (कप्प)। ११ मेच, वर्षा ; "किं जयइ सन्वत्या दुन्मिक्खं ब्रह भने इंदो'' (दसनि १०५)। १२ न देव-विमान-विशेष ; (सम ३७)। °इ पुं [ °जित् ] १ इस नामका राज्ञस वंश का एक राजा, एक लंकेश; (पउम ४, २६२)। २ रावण के एक पुत्र का नाम ; ( से १२, ४८)। °ओव देखो 'गोव ; (पि १६८)। 'काइय पुं [ 'कायिक] त्रीन्द्रिय जीव-विरोष ; ( पराण १ )। °कील पुं [ °कील ] दरवाजा का एक अवयव ; ( औप )। °कुंभ एं [ °कुम्भ ] १ बड़ा कलरा ; (राय)। २ उद्यान-विरोष ; ( णाया १, ६ )। °केंब वुं [ °केंतु ] इन्द्र-ध्वज, इन्द्र-यष्टि ; ( पण्ह १,४; २,४)। °खील देखो °कील; (ग्रोप; पि २०६)। °गाइय देखो °काइय ; ( उत २६ )। °गाह पुं िग्रह ] इन्द्रावेश, किसी के शरीर में इन्द्र का अधिष्ठान, जो पागलपन का कारण होता है,; "इंद-गाहा इवा खंदगाहा इवा" (भग ३,७)। "गोव, °गोवग, °गोवय पुं िगोप वर्ष ऋतु में होने वाला रक्त वर्षों का चुद्र जन्तु विशेष, जिसको गुजराती में 'गोकुल

गाय' कहते हैं ; ( उब ३२ ; सुर २, ८७; जी १७ ; पि १६८) । °गाह पुं [ °ग्रह ] ग्रह-विरोष ; ( जीव ३ )। °िगा पुं [ °िग्न ] १ विशाखा नत्तत्र का अधिष्ठायक देव ; (ब्रणु)। २ महाब्रह-विशेष ; (ठा २, ३)। °ग्गोच पुं [ ° श्रीव ] श्रहाधिष्ठायक देव-विशेष ; (ठा २, ३ ) i °जसा स्त्री [ °यशस् ] काम्पिल्य नगर के ब्रह्मराज की एक पत्नी ; ( उत्त १३ )। °जाल न [ °जाल ] माया-कर्म, छल, कपट; (स ४५४)। °जालि, °जालिअ वि िजालिन, °क] मायावी, वाजीगर ; (ठा ४ ; सुपा २०३)। °जुइण्ण पुं [ °द्य तिज्ञ ] स्वनाम-ख्यात इत्त्वाकु वंश का एक राजा ; ( पडम १, ६ ) । °ज्माय वुं [ °ध्वज ] बडी ध्वजा; (पि २६६)। °जमत्या स्री [ °ध्वजा] इन्द्र ने भरतराज को दिखाई हुई अपनी दिव्य अङ्गुलि के उपलक्त में राजा भरत ने उस अङ्गुलि के समान, आकृति की की हुई स्थापना, और उसके उपलक्तमें किया गया उत्सव ; ( त्राचू २० )। °णोल पुंन [ °नील ] नीलम, नील-मृश्यि, रत्न-विशेष ; ( गडड; पि १६० )। °तरु पुं [ °तरु ] वृत्त-विशेष, जिसके नीचे भगवान् संभवनाथ को केवल-ज्ञान हुआ था; (पउस २०, २८)। °त्त न [°त्व] १ स्वर्ग का त्राधिपत्य, इन्द्र का त्रसाधारण् धर्म; ३ राजत्व; ३ प्राधान्य; (सुपा २४३) । °दत्त पुं [ °दत्त ] इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा; (उप ६३६)। २: एक जैन सुनि ; (विपा २, ७)। °दिएण पुं [°दिन्न] स्वनाम्-ख्यात एक जैन आचार्य ; (कप्प )। °ध्यणु न [ °धनुष् ] १ शक-धनु, सूर्य की किरण मेघो पर पड़ने से त्राका श में जो धनुष का त्राकार दीख पड़ता है वह । २ विद्या-धरवंश के एक राजा का नाम ; (पउम ८, १८६)। °नील देखो पील ; ( पडम ३, १३२ )। पाडिवया स्त्री [ °प्रतिपत् ] कार्तिक ( गुजराती ब्राधिन ) मास के कृष्ण-पचकी पहली तिथि; (ठा४)। °पुर न [°पुरी १ इन्द्र का नगर, अमरावती ; ( उप पृ १२६ ) २ नगर-विशेष, राजा इन्द्रतको राजधानी; (उप ६३६)। 'पुरग न [ °पुरक ] जैनीय वेरावाटिक गण के चौथे कुल का नाम ;`\ (कप्प)। °प्पभ पुं [ °प्रभ] राज्ञंस वंश के एक राजा को नामं, जो लङ्का का राजा था ; (पडम ४, २६१)। भूइ पुं [ भूति ] भगवान् महावीर का प्रथम मुख्य शिज्यः गौतमस्वामी ; ( सम १६ ; ११२-)। ेमह पुं [ ैमह ] १ इन्द्र को आराधना के लिए किया जाता एक उत्सव ; २ : र् ( दे १, ८२ ; पाअ )।

ब्राश्विन पूर्णिमा ;ं( ठा ४, २ )। °माली स्त्री [°माली ]ः राजा ब्रादिल की पतनी ; (पउम ६, १)। °मुद्धाभिसित्त पुं [ °मुर्द्धाभिषिक ] पन्न की सातवीँ तिथि, सप्तमी ; (चंद्र १०)। °मेह पुं[°मेघ] राज्ञस वंश में उत्पन्न .. एक राजा; ( पउम ४, २६१)। °य [°क ] १ देखो इन्द्र ; ॅ ( ठा ६ )। २ नरक-विशेष : ३ द्वीप-विशेष ; ४ न विमान-विशेष; ( इक )। °याल देखो °जाल ; ( महा )। °रह पुं [ °रथ ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम ; ( पडम k, ४४ )। °रायं पुं [ °राज ] इन्द्र ; (तित्थ )। °लिट्टि स्त्री [ °यष्टि ] इन्द्र-ध्वज; ( गाया १, १ )। °लेहा स्त्री [ ° केस्ता ] राजा त्रिकसंयत की पत्नी ; ( पडम ४, ११)। °वजा स्त्री [ वज्रा ] छन्द-विशेष का नाम, जिसके एक पाद में ग्यारह अन्तर होते हैं ; ( पिंग )। °वसु स्त्री [ °**वसु** ] ब्रह्मराज की एक पत्नी ; (राज)। °वाय पुं [ °वात् ] एक माग्डलिक राजा ; ( भवि )। °वारण पुं [ °वारण ] इन्द्र का हाथी, ऐरावत; ( कुमा )। °सम्म पुं[ °शमेन् ] स्वनाम-ख्यात एक बाह्मण; (त्रावम ) । °सामणिय पुं [ °सामानिक ] इन्द्र के समान ऋद्धि वार् 🗘 देव; (महा्)। °सिरी स्त्री [°श्रो ] राजा बद्मदत की एक पत्नी ; (राज)। "सुअ पुं ["सुत] इन्द्र का लड़का, जयन्त; (दे६, १६)। °सीणा स्त्री [°सेना] १ इन्द्रं का सैन्य। २ एक महानदी; (ठा ४,३)। °हणु देखो °धणु ; (हे १,१८७)। °ाउह न [ ेशुभ्र ] इन्द्रधनु ; ( गाया १, १ )। े । उहत्पभ पुं [ ायुध्रप्रभ ] वानरद्वीप का एक राजा ; ( पउम ६, ६६ )। ामंअ पुं [ ामय ] राजा इन्द्रायुधप्रभ का पुत्र, वानरद्वीप का एक राजा ; ( पडम ६, ६७`)। इंद वि [ ऐन्द्रं ] १ इन्द्र-संबन्धी ; ( गाया १, १ )। २ संस्कृत का एक प्राचीन व्याकरण; ( ब्रावम )। ्इंदरगाइ पुं [दे] साथ में संलग्न रहने वाले कीट-विशेष ; (दे १, ५१)। इंदंग्गि पुं [दे ] वर्फ. हिम ; (दे १, ८०)। ॅ्इॅदग्गिधूम न [दे ] वर्फ, हिम ; ( दे १, ८० )। ्इंद्रेड्ढॅलअ . पुं [ दे ] इन्द्र का उत्थापन ; ( दे १, ८२ 🔷 इंद्रमह वि [दे] १ कुमारी में उत्पन्न ; २ कुमारता, यौवन ; ं (दे १, ८१ )। इंदमहकामुअ पुं [दे इन्द्रमहकामुक] कुता, रवान;

इंदा स्त्री [ इन्द्रा ] १ एक महानदी ; (ठा ४;३)। धरणेन्द्र की एक अप्र-महिवी ; ( गाया २ )। इंदा स्त्री [ ऐन्द्रो ] पूर्व दिशा; (ठा १०)। र इंदाणीस्त्री [इन्द्राणी] १ इन्द्रकी पत्नी; (सुर १, १७०)। २ एक राज-पत्नी ; ( पडम ६, २१६)। इंदिंदिर पुं [ इन्दिन्दिर ] भ्रमर, भमरा ; ( पात्र, दे १, ا ( عى इंदिय पुंन [ इन्द्रिय ] १ ब्रात्मा का चिन्ह, इन्द्रो, ज्ञान के साधन-भूत-शोत्र. चु, घ्राण, जिह्ना, त्वक् ग्रौर मन ; "तं तारिसं नो पयलेंति इंदिया" ( दसचू १, १६ ; ठा ६)। २ अंग, रारीर के अवयव ; " नो निग्गंथे इत्थीएँ इंदियाइं मणीहराइं मणीरमाइं त्रालोइता निज्माइता भवइ " (उत १६) । अञाय पुं [ ापाय] इन्दियों द्वारा होने वाला वस्तु का निरचयात्मक ज्ञान-विरोप; (पगण १४)। °ओगा-हणा स्त्री [ "ावप्रहणा ] इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान-विरोप : (पगण १४)। °जय पुं [°जय] १ इन्द्रियों का निम्रह, इन्द्रियों को वश में रखना ; " अजिइंदिएहिं चरणं, कर्ठं व घुऐहि कोरइ असारं। तं। धम्मत्थीहिं दड्डं, जङ्ग्रन्त्रं इंदियजयम्मि " (इंदि ४)। २ तप-विशेष; (पव २७०)। कारण, जैसे िस्थान े इन्द्रियों का उपादान श्रोत्रेन्द्रिय का त्राकाश, चन् का तेज वगैरः ; (स्त्र १, १)। °णिव्यत्तणा स्त्री [ °निर्वर्त्तना ] इन्द्रियों के आकार को निन्पति; (पगण ११)। °णाण न [ °ज्ञान ] इन्दिय-द्वारा उत्पन्न ज्ञान, प्रत्यचा ज्ञान ; ( वव १० )। °तथ पुं [ 'र्रिये ] इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, रूप-रस-गन्ध वर्गरः ; ( टा ६ )। °पज्जत्ति स्त्री [ °पर्याप्ति ] सक्ति-विरोप, जिसके द्वारा जीव धातुत्रों के रूप में वदते हुए ब्राहार को इन्द्रियों के रूप में परिगत करता है; (पग्ण १-)। °विजय पुं [ °विजय ] देखो °जय ; ( पंचा १८ )। °विसय पुं [ °विषय ] देखें। °त्य ; (-उत ४ )। इंदियाल देखो इंद-जाल ; ( सुपा ११७; महा )। इंदियाल ) देखां इंद-जािल ; "ृतुह कोजयत्थमित्यं इंदियालि ∫ विहियं में खयरइंदियालेख " (सुना २४२)। "जह एस इंदियाली, दंसइ खणनस्सराइं स्वाइः"(सुपा २४३)। इंदियालीअ देखे। इंद-जालिअः, "न भवामि ऋहं खयरोः नरपुंगव ! इंदियालीयां " ( सुपा २४३ )।

इंदिर पुं [इन्दिर ] भ्रमर, भमरा ; " मंकारमुहरिंदि-राइ' " (विक २६: )। ' ' इंदीवर न [ इन्दीवर ) केमल, पदम; ( पउम १०, ३६ )। इंदु पुं [ इन्दु ] चन्द्र, चन्द्रमा ; ( पांत्र ) । इंदुत्तरविंसग न [इन्द्रोत्तरावतंसक ] देव-विमान-विशेष ; (सम ३७)। इंदुर पुंस्त्री [ उन्दुर ] चृहा, मूबक ; ( नाट )। इंदोकंत न [ इन्द्रकान्त ] विमान-विराप ; ( सम ३७ )। इंदोच देखो इंद-गोब; ( पात्र; दे १, ७६ ):) 🧭 🚟 इंदोवत्त पुं [ दे ] इन्ह्रगोप, कीट-विशेष ; ( दे १, ८१ )। इंद्र देखो इंद्र≐इन्द्र ; (पि २६८)। इंघ न [ चिहुन ] निशानी, चिन्ह ; ( हे ं।, १७७ ; २, ४०; कुमा )। इंधण न [ इन्धन ] १ ईंधन, जलावन, लकड़ी वगैरः दाह्य वस्तु ; ( कुमा ) । २ ब्रह्न-विशेष ; ( पउम ७१, ६४ ) । ३ उद्दोपन, उतेजन ; ( उत १४ ) । ४ पलाल, तृण वगैरः , जिससं फल पकाये जाते हैं; (निचू १४) । "साला स्त्री [ °शाला ] वह घर, जिसमें जलावन रक्बे जाते है ; ·(निचू १६)। इंश्रिय वि [ इन्धित ] उद्दोपित, प्रज्वलित ; ( वृह ४ ) । इक न दि ] प्रवेश, पैठ " इकमप्पएं पवेसर्षं " ( विसे/ ३४⊏३ )। इक देखो एक; (कुमा; सुपा ३७७; दं ४०; पात्र ; प्रास् १०; कस; सुरं १०, २१२ ; श्रा १०; दं २१; रयण २; श्रा ६; पडम ११, ३२)। इक्कड पुं[इक्कड ] तृषा-विशेष ; ( पगह २, ३; पगण १ )। इक्कण वि [दे ] चोर, चुराने वाला ; (दे १, ५०) ु/ " वाहुलयामूलेषु रद्दयात्रो जणमणेक्कणात्रो उ । वाहुसरि-याउ तोमं " (स ७६)। इकिक वि[एकैक] प्रत्येक; (जी ३३; प्रास् ११८; सर 5,87)1 इक्कूस न दि निलोत्पल, क्रमल ; ( दे १, ७६ )। 🗸 इवाल सक [ईश्व ] देखना। इक्खइ; ( उन )। इक्ख; (<sub>'</sub>स्**अ १, २, १, २१)** । इक्खअ वि [ईश्चक ] देखने वालाः ; ( गा ४४७ )। इक्खण न [ ईक्षण ] अवलोकन, प्रेच्चण; (पउम १०१, ७)। इक्खाउ देखो इक्खागुः; ( विक्र ६४ )।

इक्खाग वि [ ऐश्वाक ] इच्वाकु-नामक प्रसिद्धं चत्रिय-वंश में उत्पन्न ; (तित्थ )। इक्खाग ) पुं[इक्ष्याकु] १ एक प्रसिद्ध स्त्रत्रियं राज-इक्खागु ∫ घंरा, भगवान् ऋषभदेव का वंश ; २ उस वंश में उत्पन्न ; ( भग ६, ३३ ; कप्प ; श्रोप; श्राजि १३ )। ३ कोशल देश ; ( णाया १, ८) °भूमिं स्त्री [ °भूमि ] अयोध्या नगरी ; ( आव २ )। इवखु पुं [इक्षु] १ ईख, ऊख; (हे २, १७; पि ११७)। २ धान्य-विशेष, 'वरिट्टका' नाम का धान्य; (श्रा १८) । °गंडिया स्त्री [°गण्डिका ] गंडेरी, ईख का दुकड़ा ; ( ब्राचा )। °घर न [ °गृह ] उदान-विशेष ; (विसे )। °चोयग न [ दे ] ईस का कुचा; ( ब्राचा ) । °डालग न [ °दे ] ईख की शाखा का एक भाग ; ( ब्राचा )। २ ईख का च्छेद ; ( निचू १ )। °पेसिया स्त्री [ °पेशिका ] गर्रेडरी ;ः ( निचू १६ )। °भित्ति स्त्री [दे] ईख का टुकड़ा; (निचू १६) भिरग न िमेरक ] गण्डेरी, कटे हुए अल के गुल्ले ; ( ब्राचा ) \ °लिट्टि स्त्री [ °यिष्टि ] ईख की लाठी, इन्-दगड; (ब्राचू)। °वाड पुं [ °वाट] ईख का खेत, ''सुचिरिप ब्रच्छ-माणो नलथंभो इच्छ्वाडमज्भिम" ( ब्राव ३ )। °सालग न [दे] १ ईख की लम्बी शाखा; ( श्राचा )। २ ईख की बाहर की छाल ; ( निचू १६ )। देखां उच्छु। इंग देखो एकक; (कम्म १, ८; ३३; सुपा ४०६; श्रा १४; नज 🖹 ; पि ४४५; श्रा ४४ ; सम ७५ )। इगुचाल वि [ एकचत्वारिशत् ] संख्या-विशेव, ४१, चालीस ब्रोर एक ; (भग ; पि ४४४)। इंग्ग वि [दे] भीत, डरा हुआ ; (दे १, ७६)। इग्ग देखो एक्क; (नाट)। इग्घिअ वि [दे] भर्त्सित, तिरस्कृत ; (दे १, ८०)। इचा देखो इ सक। इचाइ पुंन [ इत्यादि ] वगैरः, प्रभृति ; ( जी ३ )। इच्चेवं अ [ इत्येवम् ] इस प्रकार, इस माफिक ; ( सूत्र १,३)। इच्छ सक [ इप् ] इच्छा करना, चाहना। इच्छइ ; ( उब ; महा )। वक्त-इच्छंत, इच्छमाण; ( उत्त १; पंचा ४)। इच्छ सक [आप्+स्=ईप्स् ] प्राप्त करने को चाहना। कु—इच्छियञ्च ; ( वव १ )। इच्छकार देखो इच्छा-कार; (पडि) ।

इच्छा स्त्री [ इच्छा ] ग्रमिलाषा, चाह, वाञ्छा ; ( उवा ; प्रासु ४८)। °कार पुं [ °कार ] स्वकीय इच्छा, अभि-लाष ; ( पडि ) । °**छंद** वि [ °च्छन्द ] इच्छा के अनु=कूल; (आव ३)। °णुलोम वि [ °नुनोम] इच्छा के अनुकूल ; (पराण ११)। °णुलोमिय वि [ °नुलोमिक ] इच्छा के अनुकूल ; ( आचा )। °पणिय बि [ °प्रणीत ] इच्छानुसार किया हुआ ; ( आचा )। °परिमाण न [ °परिमाण ] परिग्राहय वस्तुत्रों के विषय की इच्छा का परिमाण करना, श्रावक का पांचवाँ व्रत; ( टा ४)। °मुच्छा स्त्री [ °मूच्छा ] अत्यासिक, इच्छा ; (पगह १,३)। °लोभ पुं [°लोभ] लोभ ; ( ठा ६ )। °लोभिय वि [ °लोभिक ] महा-लोभी; (ठा६)। °लोल पुं[°लोल] १ महान लोभ; २ वि. महा-लोभी ; (वृह ६)। °इच्छा स्त्री [ दित्सा ] देने की इच्छा ; ( श्राव )। इिच्छय [ इष्ट ] इष्ट, त्र्यमिलिषत, वान्छित ; ( सुर ४, 943)1 इच्छिय वि [ ईप्सित ] प्राप्त करने को चाहा हुआ, अभि-लिवत ; (भग ; सुपा ६२४)। इच्छियं वि [इच्छित] जिसको इच्छा की गई हो वह ; (भग)। इच्छिर वि [ एंपितृ ] इच्छा करने वाला ; ( कुमा )। इच्छु देखो इक्खु ; ( कुमा ; प्रासु ३३ )। इच्छु वि [ इच्छु ] अभिलाषी ; ( गा ७४० )। इज्ज सक [आ+इ] त्राना, त्रागमन करना । वक्र-इज्जंत, "विश्वयम्मि जो उवाएगां, चोइय्रो कुप्पई नरो । दिन्त्रं सो सिरिमिज्जंतिं, दंडेण पडिसेहए ॥" (दस६,२,४)। इजा स्त्री [इज्या] १ याग, पूजा; २ त्राह्मणों का सन्ध्यार्चन; 🏒 ( श्रणु; ठा १० )। **ॅइज्जा** स्त्रो [दें] माता, जननी ; ( श्रणु )। इंडिजिसिय वि [ इंडयैपिक ] पूजा का ग्रमिलाषी ; ( भग E, ३३ )। इज्मा अक [इन्ध् ] चमकना; (हेर, र⊏)। वकृ — इज्ममाण ; (राय)। इट्टगा स्त्री [ इष्टका ] नीचे देखो ; ( पगह २, २ ; पिंड ) इट्टा स्त्री [ इष्टका ] ईट ; ( गउड; हे २, ३४ )। °पाय, °वाय पुं[°पाक ] ईंटो का पकना; २ जहां पर इटें पकाई जाती हैं वह स्थान ; ( ठा 🗕 )।

```
इट्टाल न [इट्टाल ]ईट का दुकड़ा ; (दस ४, ४४)।
इंद्र नि [ इंप्र ] १ अभिलपित, अभिप्रेत, नाञ्चित : ( निपा
  १, १ ; सुपा ३७० )। २ पृजित, सत्कृत ; (ग्रौप) । ३
 मागमोक्त, सिद्धान्त से अ-विरुद्ध ; ( उप ८८२ )।
इद्दि स्त्री [इप्टि] १ इच्छा, अभिलाप, चाह ; (सुपा
 २४६)। २ याग-विशेष ; ( अभि २२७)।
°इंद्रि स्त्री [ कृष्टि ]़ खींचाव, खींचना ;़ ( गा १८ )।
इडा स्त्री [इडा] रारीर के दिल्ला भाग स्थित नाड़ी;
 (कुमा)।
इंड्रंन दि] गाड़ी: ( ग्रीघ ४७६)।
इड्डरिया स्त्री [दे] मिष्टात्र-विशेष, एक प्रकार की मीठाई;
 ( सुपा ४८१ )।
इड्ढ वि [ ऋद्ध ] ऋद्धि-संपन्न ; ( भग )।
इंड्डिंट स्त्री [ ऋदि ] १ वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति ; ( सुर ३,
 १७)। २ लब्धि, राक्ति, सामर्थ्यः ( उत ३ )। ३ पदवीः
 (ठा ३, ४)। °गारव न [°गौरव] संपति या
 पदवी ब्रादि प्राप्त होने पर ब्रिभमान और प्राप्त न होने पर
े उसकी लालसा; (सम २; ठा ३, ४)। °पत्त वि [°प्राप्त ]
 ऋदि-शाली ; (पण्ण ११; सुपा ३६०)। °म, °मंत
 वि ि भत् ] भृद्धि वाला ; ( निचू १; ठा ६ )।
इडिंदिसय वि दि ] याचक-विशेष, माँगन की एक जाति ;
 (भग ६, ३३ टी)।
       ब्र [ एतत् ] यह ; ( दे १, ७६ )।
'इण्ण देखो दिण्ण ; ( से ४, ३५ )।
इण्ण देखो किण्ण ; (से ८,७१)।
ह न [ चिह्न ] चिन्ह, निशान ; ( से १, १२ ; पड् )।
'इण्हो स्त्री [तृष्णा ] तृष्णा, प्यास, स्पृहा ;् ( गा ६३ )।
इणिहं श्रे [ इदानीम् ] इस समय, इस वख्त ; (दे १, ७६ ;
 पात्र )।
्ति देखो इइ ; (पि १८)। °हास पुं (°हास) पूर्व
भ्वतान्त, त्रतीत काल की घटनात्रों का विवरण, पुरावृत ;
(कप्प)। २ प्राण-शास्त्र ; (भग)।
इत्तए देखो इ सक।
[त्तर वि [ इत्वर ] १ अल्प, थोड़ा ; ( अणु ) । २ अल्प-
 कालिक, थोड़े समय के लिए जो किया जाता हो वह; (ठा ६)। ३
 थोड़े समय तक रहने वाला ; (श्रा १६) । °परिग्गहा
```

स्त्री [ °परिग्रहा ] थोड़े समय के लिए रक्खी हुई वेश्या,

```
रख़ात ब्रादि ; (.ब्राव ६ )। °परिगाहिया स्त्री [ °परि-
 गृहीता ] देखो °परिगाहाः; ( श्राव ६ )।
१त्तरिय वि [ इत्वरिक ] ऊपर देखो; ( निचृ २ ; ग्राचा ;
, उवा ; पंचा १० ).।.
इत्तरिय देखो इयर ; ( सूत्र २,२ )।
इत्तरी स्त्री [ इत्वरी ] थोड़े काल के लिए रखी हुई वेरया
 त्रादि; (पंचा १)।
इत्तहे ( अप ) अ [ अत्र ] यहां पर ; ( कुमा )।
इत्ताहे अ [ इदानीम् ] इस समय, इस वरूत, अधुना; (पात्र)।
इत्ति देखो इइ; ( कुमा )।
इत्तिय वि [ इयत्, एतावत् ] इतनां ; ( हे २, १४६ ;
 कुमा; प्रास् १३८; पड् )।
इत्तिरिय वि [ इत्वरिक ] ब्रल्पकालिक, जो थोड़े समय के
 लिए किया जाता हो ; (स ४६; विसे १२६५)।
इतिल देखो इत्तियः ( हे २, १४६ )।
इत्तो देखां इओ ; ( श्रा १७ )।
इत्तोभ देखो इओअ; (आ १४)।
इत्तोप्पं य दि ] यहां से लेकर, इतः प्रश्वति (पात्र )।
इत्थ य [ अत्र ] यहां, इसमें ; ( कप्प; कुमा; प्रास् १४१ )।
इत्थं त्र [ इत्थम् ] इस तरह, इस प्रकार ; ( पर्ग्ण २ )।
 °थ वि [ °स्थ] नियत त्राकार वाला. नियमित; (जीव १)।
इत्थत्थ पुं [ इत्यर्थ ] वह त्रर्थ ; ( भग )।
इत्थत्थ पुं [ स्त्र्यर्थ ]स्री-विवयः ( पि १६२ )।
इत्थयं देखो इत्थः ( श्रा १२ )।
       ) स्त्री [स्त्री ] जनाना, ग्रौरत, महिला ; (सुग्र
इत्थी ∫२,२<u>;</u> हे२,१३०)। °कलास्त्री[°कला]
 स्त्री के गुण, स्त्री को सीखने योग्य कला; (जंर)।
 °कहा स्त्री [ °कथा ] स्त्री-विपयक वात्तीलाप ; (ठा ४)।
 °णपुंसग पुन [ °नपुंसक ] एक प्रकार का नपुंसक ;
 (निचू १)। °णाम न िनामन निर्मनिवेशेष, जिसके
 उदय से स्त्रीत्व को प्राप्ति होती है ; (गाया १, ८)।
 'परिसह पुं ['परिपह] बह्मचर्य ; ( भग ८, ८ )।
 °विष्पजह वि [°विष्रजह] १ स्त्री का परित्याग करने वाला;
 २ पुं. मुनि, साधुः ( उत्त ८ )। °वेद, °वेय पुं [ °वंद ] १
 स्त्री को पुरुष-संग की इच्छा; २ कर्म-विशेष, जिसके उदय
 से स्त्री को पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है ;
 (भग; पण्ण २३)।
```

इत्थेण त्रि [ स्त्रीण ] स्त्रीयों का समूह, स्त्री-जन; " लजसि किं न महता दीणात्रो मारिसित्थेणा" (उप ७२८ टो ) इदाणिं देखो इयाणिं: ( आचा )। इंद्र न दि ] १ गाड़ी के ऊपर लगाया जाता आच्छादन-विशेष: ( त्रणु )। २ डकने का पात्र-विशेष: ( राय )। इद्दंड पुं दि ] भमरा, मधुकर ; (दे १, ७६)। इद्धिगिधूम न [दे] तुहिन, हिम ; ( षड्)। इद्धि देखो इडि्ढ ; (षड् )। इम्र ( शौ ) देखो इह ; ( हे ४, २६८ )। इच्स पुं [ इभ्य ] धनी, ब्राढ्य ; ( पात्र )। इंक्स पुं दि विशिक् , व्यापारो ; ( दें १, ७६ )। इम पुं [इम ] हाथी, हस्ती ; ( जं २; कुमा )। इम स [ इदम् ] यह ; (हे ३, ७२ )। इमेरिस वि [ एतादूरा ] ऐसा, इसके जैसा ; ( सण )। इय देखो इम ; ( महा )। इय देखो इइ ; ( षड़ ; हे १, ६१ ; श्रीप )। 🖊 इय न [दे ] प्रवेश, पैठ; ( आवम )। इय वि [ इत ] १ गत, गया हुआ ; ( सूअ १, ६ )। प्राप्तः " उदयमित्रो जस्सीसो जयम्मि चंदुव्व जिगण्चंदो" ( सार्घ ७१; विसे )। ३ ज्ञात, जाना हुआ ; ( आचा )। इयणिहं म्र [ इदानीम् ] हाल में, इस समय, अधुना ; ( ठा ३, ३ )। इयर वि [ इतर ] १ अन्य, दूसरा ; (जी ४६; प्रासू १००)। २ हीन, जघन्य ; ( श्राचा १, ६, २ )। इयरहा अ [ इतरथा ] अन्यथा, नहीं तो, अन्य प्रकार से : (कम्म १, ६०)। इयरेयर वि [ इतरेतर ] ब्रन्योन्य, परस्पर : ( राज ) । इयाणि ) श्र [ इदानीम् ] हाल में, इसः समय ; ( भग ; इयाणिं पि १४४)। इर देखो किल ; (हे २, १८६ ; नाट )। इरमंदिर पुं [ दे ] करम, ऊंट ; ( दे १, ८१ )। इराव पुं िदे ो हाथी ; ( दे १, ८० ) । इरावदी ( शौ ) स्त्री [ इरावती ] नदी-विशेष ; (नाट )। °इरि देखो गिरि " विंभद्ररिपवरसिंहरे " (पडम १०, २७)। इरिया स्त्री [ दे ] कुटी, कुटियाः; ( दे १, ८० )। इरिया स्त्री [ इर्या ] गमन, गति, चलना ; ( श्राचा )। °वह पुं[ °पथ ] १ मार्ग में जाना; ( ग्रोघ १४ )। २ जाने का मार्ग, रास्ता : (भग ११, १०)। ३ केवल

शरोर से होने वाली किया; (सुत्र २, २)। °वहिय न [ °पथिक ] केवल शरीर की चेष्टा से होने वाला कर्म-वन्य, कर्म-विशंष ; ( सूत्र २, २, भग ८, ८ )। °वहिया स्त्री [ °पथिकी ] कषाय-रहित क्रेवल कायिक किया ; क्रिया-विशेष ; ( पंडि; ठाः२ं )। °समिइ स्त्री [ °समिति] 🖓 विवेक स चलना, दूसरे जोव का किसी प्रकार की हानि न हो ऐसा उपयोग-पूर्वक चलना ; ( ठा प )। °समिय वि [ °समित ] विवेक-पूर्वक चलने वाला : (विपा २, १ )। इरिण न मिर्ण करजा, ऋण ; (चार ६६)। इरिण न दि ] कनक, सुवर्ण ; ( दे १, ७६ ; गउड ) । : इल पुं [ इल ] १ वाराणसी का वास्तव्य स्वनाम-ख्यात एक गृह-पति-गृहस्य ; ( णाया ३ ) । २ न इतादेवीं के तिंहासन का नाम ; ( णाया २ )। °सिरी स्त्री [ °श्री ] इल-नामक गृहस्थ की स्त्रो ; ('णाया २ )। °इलंतअ देखो'किलंत ; ( से ३, ४७ )। इला स्त्री [इला ] १ पृथिवी, भूमि : (से २, ११)। २ धरणेन्द्र की एक अध-महिषी ;( णाया २ )। ३. इल-नामक गृहस्थ की पुत्री ; ( गाया २ ) । ४ रुचक पर्वत्र/~ पर रहने वालो एक दिक्कुमारी; (ठा ८)। ५ राजा जनक को माता ; ( पउम २१, ३३ )। ६ इलावर्धन नगर में स्थित एक देवता ; ( श्रावम )। °कूड नं [ °कूट] इलादेवी के निवास भूत एक शिवर ; (ठा ४)। °पुत्त पुं [ °पुत्र ] इलादेवी के प्रसाद से उत्पन्न एक श्रेष्टि-पुत्र, जिसने नटिनी पर मोहित होकर नट का पेशा सीखा और अन्त में नाच करते करते हो शुद्ध भावना से केवल-ज्ञान प्राप्त मुक्ति पाई ; ( ब्राचू )। 'चइ पुं [ 'पति ] एलापत्य गोत्र का ब्रादि-पुरुष; (गांदि)। वडंसय न [ भवतंसक] इला देवी का प्रासाद ; ( णाया २ )। इलाइपुत्त देखो इला-पुत्त; " धन्नो इलाइपुत्तो चिलाइ-पुत्तो अ वाहुमुग्गी" (पडि)। इलिया स्त्री ['इलिका] चृद्र जीव-विशेष, चीनी और चावल में उत्पन्न होने वाला कीट-विरोव ; ( जी १७..)। इली स्त्री [ इली ] शस्त्र-विशेष, एक जात का तरवार की तरह का हथियार ; ( पगह १, ३ )। ्ड्र पुं [दे] १ प्रतीहार, चपरासी ; २ लवित, दाँती ; ३ वि. दरिद्र, गरीव ; ४ कोमल, मृदु ; ४ काला, कृष्ण वर्ण वाला ;

(दे १, ८२)।

्रैंहिल पुं [ दे ] ५ शार्श्तन, न्याघ्र ५ र सिंह ५ ३ छाता ५ (दे १, ८३)। इिल्लंग वि 🕻 दें 🕽 ग्रासिक्त ; "उन्पेलणफुल्लाविग्रहल्लग्रफु-ल्लासवेल्लियमिल्लियाय्यक्ततल्लएखं (विक २३)। इलिया स्त्री [ इलिका ] चद्र जीव-विरोध, अन्न में. उत्पन्न होने वाला कीट-विरोव ; ( जी १६ )। ईह्वोर न दि ] १ त्रासन-विशेष ; २ छाता ; ३ दरवाजा, गृह-द्वार : ( दे १, ८३ )। इव य [ इव ] इन अर्थों का चोतक अन्त्रय; — १ उपमा; २ २ सादृश्य, तुलाना ; ३ उत्प्रेचा ; ( हे २, १८२; सण् ) । इसअ वि [दे ] विस्तीर्ण ; ( पड् )। इसणा देखो एसणा ; (रमा )। इसाणी स्त्री [ ऐशानी ] ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के वीच की दिशा: (नाट)। इसि पुं न्यापि . १ मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्माः ( उत्त १२; श्रवि १४)। २ श्रविवादि-निकाय का दिवाण दिशा का इन्द्र, इन्द्र-विशेष ; ( ठा २, ३ )। "गुत्त पु "गुप्त"] मुनियों का एक कुल; ( कप्प )। "गुत्तिय न [ "गुप्तीय ] ्जैन मुनियों का एक कुल : ( कप्प ) । °दास पुं ि °दास] १ इस नाम का एक शोठ, जिसने जैन दीचा ली थी: र ' अनुतरोववाइदसा ' सूत्र का एक अध्ययन ; ( अनु २ )। °दिण्ण पुं [ °दत्त ] एक जैन सुनि ; ( कप्प ) । भालिय °दत्त, पुं [ पालित ] ऐरवत चेत्र के पाँचर्वे तीर्थंकर का नाम; ( सम १६३ )। °पालिया स्त्री िपालितः ] जैन मुनियों की एक शाखा ; (कप्प्)। °भद्युत्त पुं भद्रपुत्र ] एक जैन श्रावक ; (भग ११, १२)। °भासिय न [ °भाषित ] १ यंग यन्थों के श्रतिरिक्त जैन श्राचार्यों के बनाए हुए उत्तराध्ययन श्रादि शास्तः ( श्रावम ) । २ ' प्रश्नव्याकरण ' सूत्र का तृतीय अध्ययन ; ( ठा १० )। °वाइ, °वाइय, °वादिय पु [ °वादिन् ] व्यन्तरों की एक जांति ; ( श्रीप ; पह १, ४ ) °वाल पुं िपाल ] १ ऋषिवादि-व्यन्तरों का उत्तर दिशा का इन्द्र ; (ठा २,३)। ः पांचर्वे वासुदेव का पूर्वभवीय नाम ; (सम ११३)। °वालिय पुं [ °पालित ] ऋषिवादि-व्यन्तरों के एक इन्द्र का नाम ; ( देव )।

इसिण वुं [ इसिन ] श्रनार्य देश-विशेव; (खाया १, १)। इसिणय वि र इसिनक ] इसिन-नामक अनार्य देश में उत्पन : ( गाया १, १ ; इक )। इसिया स्त्री [इयिका] सलाई, रालाका ; ( सुत्र २, २ ) । इसु पुं [इपु ] वाण ; (पात्र)। इस्स वि [ एप्यत् ] १ भविष्य काल ; "जुतं सप्यमि-स्सं " ( विसे )। २ होने वाला, भावी ; " संभरह भूय मिस्सं " ( विसे ५०८ )। इस्सर देखो ईसर ; ( प्राप्तः, पि ८७; ठा २, ३)/। , , -इस्सरिय देखो ईसरिय ; ( पडम ४, २७० ; सम १३: प्रासू ७१)। इस्सास पुं [इष्त्रास ] १ धनुप, कार्मक्, रारासनः ; र वाण-चेपक, तीरंदाज ; (प्रारू)।... इह पुं [ इभ ] हाथी, हस्ती ; ( प्रारू ) । इह अ [ इह ] यहां, इस जगह ; ( ब्राचा; स्वप्न-२३ )। **°पारलोइय वि [एहपरलोकिक] इस और परलोक**्से सम्बन्ध रखने वाला ; ( स १४६ )। भिवय वि ि ऐह-भविक । इस जन्म-संबन्धी ; (भग)। 'लोब, 'लोग पुं ि कोक निर्वास जर्नम, मनुष्य-लोक ; ( ठा ३; प्रासू ७४; १४३ ) °लोय; °लोइय वि [ ऐहलों किक ] इस जन्म-संबन्धी, वर्तामान-जन्म-संबन्धी; (कप्प; सुपा ४०८; पण्ह १,३; स ४८१ ) ; " इहलोयपारलोइयसुहाइं सञ्जाइं तेण दिनाइं " (स १४४)। इहअ ) इहड्रं ) अपर देखो; ( पड्; पडम २१, ७ )। इहइं य्र [इदानीम् ] हाल, संप्रति, इस समय ; (पाय )। इहं इहयं } देखो ' इह=इह ; ( श्रोप ; श्रा १४ ) । ंं रि इहरहा } देखो इयर-हा; (उप ८६०; भत २६; हे,२,२१२) । इहरा देखो इहइं=इदानीम् ; (गउड )। `ंं इहामिय देखो ईहामिय; (पि ५४)। इहिं त्र [ इह ] यहां ; ( एमा ) ।

: इंग्र सिरिपाइअसद्महण्णवे इत्राराइसहसंकलणो णाम् . तह्रग्रो तरंगो समतो । ई

ई पुं [ई] प्राकृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण, स्वर-विशेष; (प्रामा)। ईअ स [ एतत्, इदम् ] यह ; ( पि ४२६; ४२९ )। ईअ त्र [इति ] दूरस तरह ; "ईय मखोविसईखं" (विसे ४१४)। ईइ पुंखी [ ईति ] धान्य वगैरः को नुकसान पहुँचाने वाला चृहा त्रादि प्राणि-गण ; ( ग्रौप )। ईइस वि [ ईदूश ] ऐसा, इस तरह का, इसके समान; ( महा; स १५)। °ईड देखो कीड=कीट ; "दुइ सणिएवईडसारिच्छं" (गा ३०) °ईण देखो दीण ; (से ८, ६१)। ईति देखों ईइ ; (सम ६०)। ईदि्स देखो ईइस;ं ( स १४० ; श्रभि १८२; कप्पू )। ईर सक [ईर्] १ प्रेरण करना। २ कहना। ३ गमन करना । ४ फेंकना । ईरेइ ; ( विसे १०६० ) । कृ--- "ठाण-गमणगुणजोगजुंजणजुगंतरनिवातियाए दिहोए ईरियठवं'' (पण्ह २,१)। भूकृ—ईरिद (शौ); (अभि ३०)। ईरिय वि [ ईरित ] प्रेरित ; ( विसे ३१४४ )। ईरिया देखो इरिआ; (सम १०; ग्रोघ ७४८; सुर २,१०४)। ईिएस देखो ईइस ; ( कुमा; स्त्रप्न ४४ )। र्ट्स न [दे] खंटा, खीला, कीलक ; (दे १, ⊏४)। ईस सक [ईप्] ईव्यी करना, द्वेष करना । (गा २४०)। ईस पुं [ ईरा ] देखो ईसर=ईश्वर ; (कुमा ; पउम १०२, ४८)। र न ऐक्षर्य, प्रमुता ; (पणण २)। ईस देखो ईसि ; (कप्रू)। ∕ईसअ पुं [ दे ] रोम, हरिण की एक जाति ; ( दे १, ⊏४ )। ईसत्थ न [ इष्वस्न, इपुशास्त्र ] धनुर्वेद, वाण-विद्या ; ( ग्रीप ; पगह १, ४ ) । "विन्नाणनाणकुसला ईसत्थक-युत्समा वीरा" (पडम ६८, ४०; पि ११७)। र्इसर पुं [ दे ] मन्मथ, काम-देव ; ( दे १, ⊏४ )। ईसर पुं [ ईश्वर ] १ परमेश्वर, प्रमु ; (हे १, ८४)। २ महादेव, शिव ; ( पउम १०६, १२ )। ३ स्वामी, पति ; (कुमा)। ४ नायक, मुखिया; (विपा १, १)। १

देवताओं का एक आवास, बेलंधर-देवों का आवास-विशेष ; ( सम ७३ )। ६ एक पाताल-कलश ; (ठा ४,२)। ७ त्राढ्य, धनी ; ( सुपा ४३६ )। ऐश्वर्य-शाली, वैभवी ; ( जीव ३ )। ९ युवराज ; १० मागडलिक, सामन्त राजा ; ११ मन्त्री; ( अर्णु )। १२ इन्द्र-विरोष, भूतवादि-निकाय का 🗅 इन्द्र; ( ठा २, ३ )। १३ पाताल-विशेष ; ( ठा ४ )। १४ एक राजा का नाम ; १४ एक जैन मुनि ; ( महानि ६ ) १६ यत्त-विशेष ; ( पव २७ )। ईसरिय न [ ऐश्वर्य ] वैभव, प्रभुता, ईश्वरपन ; ( पउम **८, ६३)।** ईसा स्त्री [ईपा] १ लोकपालों के यय-महिषीयों की एक पर्षदा; (ठा ३, २)। २ पिशाचेन्द्र की एक परिषद्; (जीव ३)। ३ हल का एक काष्ट्र ; (दे २, ६६)। ईसा स्त्री [ ईर्षा ] ईर्ब्या, द्रोह ; ( गउड )। °रोस पुं िं रोष ] कोध, गुस्सा : (कप्रू )। **ईसाइय** वि [ **ईर्प्यायित** ] जिसको ईप्या हुई हो वह ; (सुपा ६१)। **ईसाण पुं [ ईशान ]** १ देवलोक-विशेष, दूसरा देव-लोक ; (सम २)। २ दूसरे देवलोक का इन्द्र ; (ठा २, ३)। ३ उत्तर और पूर्व के वीच की दिशा, ईशान-कोण; (सुपा ६८)। ४ मुहूर्त-विशेष : ( सम ४१ ) । ५ दूसरे देवलोक के निवासी देव : (ठा १०)। ६ प्रभु, स्वामी : (विसे)। °वडिंसग न [°ावतंसक ] विमान-विशेष का नाम : (सम २६)। **ईसाणा** स्त्री [ **पेशानी** ] ईशान-कोण : ( ठा १० )। **ईसाणी** स्त्री [ **ऐशानी** ] १ ईशान-कोण ; २ विद्या-विशेष; (पडम ७, १४१)। ईसालु वि [ईर्प्यालु ] ईर्ज्यालु, असहिब्लु, द्वेषी : ( महा : गा ६३४ : प्राप्त )। स्त्री °णी : (परम ३६, ४५)। ईसास देखो इस्सास; "ईसासहाण" ( निर; पि १६२ )। ईसि अ [ईपत्] १ थोड़ा, अल्प: (पराण ३६)। २ पृथिवी-विशेष, सिद्धि-चेत्र, मुक्त-भूमि: (सम २२)। °प्रभार वि [ °प्राग्भार ] थोडा अवनतः ( पंचा १८ )। ∱ °पन्भारा स्त्री [ °प्राग्भारा ] पृथिवी-विशेष, सिद्धि-देत : ( ठा ८ ; सम २२ )। ईस्तिअन [ईप्यिंत] १ ईर्ब्या, द्वेषः; (गा ४१०)। २ वि जिस पर ईंब्या की गई हो वह ; (दे २, १६)। ईसिअ न दि ] १ भील के सिर पर का पत्र-पुट, भीलों की

एक तरह की पगड़ी; २ वि वशीकृत, वश किया हुआ; (दे १, ८४)। ईसिं देखों ईसि; (महा; सुर २, ६६; कस; पि ईसीं १०२)। ईह सक [ईश्च्र, ईह्] १ देखना। २ विचारना। ३ चेष्टा करना। ईहए; (बिसे ४६१)। बकु—ईहंत; ईह-माण; (गउड; सुपा ८८; बिसे २४८)। संकृ— "अनिआणो ईहिऊण मदपुव्यं" (पच ८६; बिसे २४०)। ईहण न [ईहन] नोचे देखो; (आचू १)।

ईहा स्त्री [ईहा] १ विचार, ज्हापोह, विमर्श; (णाया १,१; सुपा ४७२)। २ चेष्टा, प्रयत्न; (श्रोध ३)। ३ मंति-ज्ञान का एक भेद; (पण्ण १४; ठा ४)। ४ इच्छा; (स ६१२)। °मिग, °मिय पुं [ भूग] १ वृक्त, भेडिया; (णाया १, १; भग ११,११)। २ नाटक का एक भेद; (राय)। ईहा स्त्री [ईक्षा] अवलोकन, विलोकन; (श्रोप)। ईहिय वि [ईहित] चेष्टित; (स्त्र्य १,१,३)। २ विमर्शित, विचारित, ईहा-विपयीकृत; (विसे २४७)।

इत्र सिरि**पाइअसद्दमहण्णचे ई**त्राराइसहसंकलेखो खाम चडत्थो तरंगो समतो । उ

उ पुं [ उ ] प्राकृत वर्णमाला का पञ्चम ग्रन्तर, स्वर-विशेष: ( प्रामा )। २ उपयोग रखना, रूथाल करना ; " उत्ति उव-श्रोगकरणे "। (विसे ३१६८ )। े३ गति-किया; ,( आवम )। उ ग्र [3] निम्नोक्त ग्रथों का सूचक ग्रन्यय ; - १ संवोधन, ग्रामन्त्रण ; २ कोप-वचन, कोधोक्ति ; २ अनुकम्पा; दया; ४ नियाग, हुकुम ; ५ विस्मय, आश्चर्य ; ६ अंगीकार, स्वीकार ; ७ प्रश्न, पृच्छा ; (हे २, २१७)। उ य [तु] इन त्रयों का द्योतक ग्रव्यय ; — १ समुचय, श्रीर ; (कप्प)। २ श्रवधारण, निश्चय ; ( श्रावम )। ३ किन्तु, परन्तु ; ( ठा ३, १ ) । ४ नियोग, त्राज्ञा ; ५ प्रशंसा ; ६ विनियह : ७ शंका की निवृत्ति ; ( उव ) पादपूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है : (उव)। उ देखो उव ; " उद्यो उपे " (षड् २, १, ६८ )। उ° ग्र [ उत् ] निम्न ग्रथों का सूचक ग्रव्ययः — १ छंचा, ऊर्ध्व ; जैसे— 'उक्कमंत' ( त्रावम ) । २ विपरीत, उत्तटा ; जैसे— 'उक्कम' (विसे )। ३ अभाव, रहितता ; जैसे — 'उक्कर' ( णाया १, १) । ४ ज्यादः , विरोष ; जैसे— 'उक्कोविय' ( उप पृ ७८ ; विसे ३५७६)। उथा ब्र [दे] विलोकन करो, देखो; (्दे १, ८६ टी ; हे २, २ ११ ) I उअ व्य [ उत ] ईन व्यर्थों का सूचक व्यव्ययः -- १ विकल्प, अथवा ; २ वितर्क, विमर्श ; ( कुमा )। प्ररन, प्रच्छा ; ४ तमुचय ; ५ वहुत, अतिराय ; (हे १, १७२ )। ধ্য য় [दे] ऋजु, सरल ; ( पङ् )। उअ देखो उव ; (गा ४० ; से ६, ६)। उअ न [ उद् ] पानी, जल। "सिंधु पुं [ "सिन्धु ] समुद्र, सागर ; ( पि ३४० )। उभ वि [ उद्ञ्च ] उत्तर, उत्तर दिशा में स्थित। "म-हिहर पुं [ °महिश्वर ] हिमाचल पर्वत ; ( गउड )। उअअ न [ उद्क ] पानी, जल ; ( गा ५३ ; से ६, 55)| उअअ देखो उद्यः (से १०, २३१)।

उअअ∕ न [ उदर ] पेट, उदर ; ( से ६, ८८०)। ० उअअ वि [दे] ऋजु, सरल, सीधा ; (दे १, ८८)। उअअद ( शौ ) देखो उचगय ; ( नाट )। उअआरअ वि [ उपकारक ] उपकार करने वाला ; ( गा ४० )। उअआरि वि [ उपकारिन् ] ऊपर देखो ; ( विक २४ )। उअड्व्व वि [ उपजीव्य ] ग्राश्रय करनेःयोग्य, सेवा करने योग्य ; (से ६, ६)। उअऊह सक [उप+गृह् ] त्रालिंगन करना । अऊहेऊण ; (पि ४८६)। उअएस देखो उवएस ; ( गा १०१ )। उअंचण न [ उद्ञ्वन ] १ऊंचा फेंकना ; २ टकने का पात्र, ब्राच्छादक पात्र ; ( दे ४, ११ ) उअंचिद (शौ) वि [उद्शित ] १ अंचा अअया हुआ; अंचा फेंका हुआ ; ( नाट )। उअंत पुं [ उद्नत ] हकीकत , वृत्तान्त, समाचार ; ( पात्र ; प्रामा )। उअकिद् (शौ) वि [ उपकृत ] जिस पर उपकार किया ग्रया हो वह ; (पि ६४)। उंअक्किअ वि [दे] पुरस्कृत, ऋगि किया हुआ ; (दे 🗤 9, 900)1 उअगअ देखो उवगय; (गा ६४४)। **उअचित्त** वि [ **दे** ] ग्रपगत, निवृत ; ( दे १, १०८ )। · उअजीवि वि [ उपजीविन् ] ग्राधित ; ( ग्रमि १८६ )। उअ्ज्ञाअ देखो उवज्माय ; ( नाट )। ,उंअ**ट्टी** स्त्री [दें] नीवी; स्त्री के कटि-वस्त्र की नाडी; " उत्रही उच्चयो नीवी '' (पात्र )। उअद्विअ देखो उचिद्वयः; ( प्राप )। उअण्णास देखो उवण्णास ; ( नाट )। **उअत्तंत** देखो **उञ्चट्ट**=उर्+वृत्। उअत्थाण देखो उनद्वाण ; ( नाट )। उअत्थिअ देखो उचिट्टय ; ( से ११, ७८ )। उअदिह देखो उचइह ; ( नाट )। उअभुत्तदेखो उवभुत्तः ( रंभा )। उअभोग देखो उचभोग ; ( नाट )। उअमिज्जंत वक् [ उपमीयमान ] जिसकी तुलना की जाती हो वह ; (काप्र ८६ )। उअर न [ उद्र ] पेट ; ( कुमा )।

```
उअरि } देखा उचरि ; (गा ६४; से ८, ७४ )।
उअरी स्त्री [दे] शाकिनी, देवी-ावशेष ; 🗸 दे १, ६५ )।
उअरुज्म देखो उचरुज्म। उत्ररूकि ( शौ ); (नाट )।
उअरोअ
उअरोह } देखो उबरोह; (-प्राप; नाट)। : ...
उअरुद्ध देखो उचरुद्ध ; (· नाट·) i '
उअविय वि दि ] उच्छिष्ट " इहरा मे णितिमतं , उत्रावियं
  चेव गुरुमादी " (बृह ११ ) । ...
उअह म्र [ दे ] देखो, देखिए ; ( दे १, ६५ ; प्राप्र ) ।
उअहार देखो उवहार; ( नाट )।
उअहारी स्त्री [दे] दोग्ध्री , दोहने वाली स्त्री ;्ं (दे १,
  905)1
उअहि पुं [ उद्धि ] १ समुद्र, 'सागर ; ( गउड ) । ' २
 स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर राज-कुमारः ( पउम ४, १६६ )।
 ३ काल परिमाण, सागरोपम : ( सुर २, १३६ )। ४
 स्वनाम ख्यात एक जैन मुनि: (पडम २०, ११७)।
ंदेखो उदहि।
उअहि देखो उत्रहि=उपधि ; ( पच ६ )।
उअहुज्जंत देवो उवभुंज।
उअहोअ देखो उचभोग ; ( प्रवो ३०; नाट )।
उआअ देखो उचाय; (नाट)।
उआअण देखो उवायण: ( माल ४६ )।
उआर देखो उराल ; ( सुपा ६०७ ; कप्पू ) ।
उक्षार देखो उवयार ; (षड्; गउड )। 👫 🦈 🦠
उआलंभ दिलो उवालंभ=उपा+लम् । कृ—उआलंभ-
 णिज्जः ( नाट )।
उआलंम देखो उवालंम=उपालम्म ; (गा २०१)।
उआलि स्त्री [दे] त्रवतंस, शिरो-भृषंणः ; ( दे १, ६० )।
उआस पुं [ उदास ] नीचे देखो ; ( पिंग ) । (
उआसीण वि [उदासीन] १ उदासी, दिलगीर ; २ मध्यस्य,
 तरस्य ; (स ५४६ ; नार )।
उइ सक [उप+इ] समीप जाना। े उएइ, उएउ; (पि
 883)1
उइ ग्रक [ उद्+इ ] उदित होना । उएइ ; (रमा) । वक्र--
उइयंत : (रंभा )।
उइ देखो उउ । "अने वि हुंतु उइयो सरिसा परं ते " (रंमा)।
 °राय पुं [ °राज ] वसन्त ऋतु ; ; ( रंभा )।
```

```
उइअ वि [ उदित ] १ उदय-प्राप्त, उद्गत ; (सुपा १२७)।
  २ उक्त, कथित ; (विसे २३३; ८४६ )। °परक्कम पुं
  [ °पराक्रम ] इच्चाकु-वंश के एक राजा का नाम ; ( पटम
  k, ६ )। ·
उइअ वि [ उचित ] योग्य, लायक ; ( से ८, १०३ )।
उइंतण न दिं उत्तरीय वस्न, चादर; (दं १, १०३ ; कुमा) 🗤
उइंद पुं [ उपेन्द्र ] इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु का वामन
  त्रावतार; जो ब्रादिति के गर्भ से हुत्रा था ; ( हे १, ६ )।
उड्ह वि [ अपकृष्ट ] होन, संकुचित, '' त्राउ सियश्रक्षचम्म-
 उइद्वगंडदेसं "( खाया १, ८ )।
उइण्ण देखो उदिण्ण ; (ठा ४; विसे ४०३)।
उइण्ण वि [ उदीच्य ] उत्तर-दिशा-संवन्धी, उत्तर दिशा में
'उत्पन्न : ( ग्रावम )।
उइयंत देखो उइ=उर्+इ ।
उईण देखो उदीण ; '( राय ) '
उईर देखो उदीर। " उईरेइ ब्रइपीड " (श्रा २७ )।
 वक -- उईरंत : ( पुष्फ १३)। संक -- उईरइता ;
 ( सुत्र १, ६)।
उईरण देखो उदीरणः ( ठा ४: पुष्क १६४ )।
उईरणया )
            देखो उदारणा ; (विसे २४१४ टो ; कम्मप
उईरणा 🕽
 १४८: विसे २६६२ ) ।
उईरिय देखो उदीरिय ; ( पुप्क २१६ )।
उउ त्रि ऋत् । १ ऋतु, दो मास का काल-विरोप, वसन्त
 आदि छः प्रकार का काल ; ( श्रीप; श्रंत ७)। ' उकए,'
 ' उऊइं ' (कृष्प )। २ स्त्री-कुमुम, रजो-दर्शन, स्त्री-धर्म;
 (ठा ४, २)। °वद्ध पुं [· °वद्ध ] शीत और जन्म-
 काल, वर्षा-काल के अतिरिक्त आठ मास का समय ; ( अ।घ
 २६; २६४; ३४८)।° मास पुं [°मास] १ श्रावण मास ;
 ( वव १, १ )। २ तीस दिन वाला मांस ; ( सम )। °य
 वि [°जा] ऋतुं में उत्पन्न, समय परं उत्पन्न होने वाला ;
 ( पर्राह २, ४ ; साया १,१) ;
    '' उयत्रगुरुवरपवंरधूवणउउयमहाखुलेवणविहोसु ।
      गंधेषु रज्जमाणा रमंति
                              घाणिद्यवसङा "
                           (साया १,१७)।
 °संधि पुंखी [°संधि] ऋतु का सन्धि-काल, ऋतु का अन्त
 समय ; ( त्राचा)। °संवच्छर पुं [°संवत्सर ] वर्ष-
 विरोव ; (ठा १)। देखो उइ≕उउ।
```

उउंचर देखो उंचर=उदुम्बर ; (.कुमा; हे १, २७० ; षड्.)। पुन [ उदूखल ] उलुखल, गूगल ; ( कुमा; पड्; हे १, १, १)। उओग्गिअ वि [दे] संवद्ध , संयुक्त ; ( षड् ) । उंघ अक [नि + द्रा] नींद लेना। उंघइं; (हे ४, 97)1 उंचहिआ स्त्री [दे] चक्र-धारा ; (दे १, १०६:)। उंछ पुं [ उञ्छ ] भिन्ना, माधुकरी ; ( अप ६०७; श्रोघ ४२४ )। ्रउंछअ पुं [दे] वस्त्र छीपने का काम करने वाला शिल्पी, छीपी ; जो कपड़ा छापता है , छीट बनाता है वह ; ( दे १, ६५; पात्र )। उंज सक [ सिच् ] सीचना, छोटकना । उंजिज्जा; (राज ) । भवि--- डंजिस्सइ ; ( सुपा १३६ )। उंज सक [ युज ] प्रयोग करना, जोड़ना । "ग्रहमवि डंजेमि तह किंपि" ( धम्म ⊏ टी )। उंजायण न [ उञ्जायन ] गोत्र-विशेष, जो वशिष्ट गोत्र की एक शाखा है ; ( ठा ७ ) 🕒 उंजिअ वि [ सिक्त ] सिक्त, छीटका हुत्रा ; ( सुपा १३६)। उंड ) वि [दें] १ गभीर, गहरा ; (दे १, ८१ ; सुपा उंडग} १४; उप १४७ टी; ठा १०; श्रा १६)। २ उंड्य ) पुं पिएड, "वालाई मंसउडग मजाराई विराहेजा" ( ब्रोघ २४६ भा )। ३ चलते समय पाँव मे पिएड रूप से लग जाय उतना गहरा कीच, कर्दम ; ( श्रोघ ३३ भा )। ४ रारीर का एक भाग, मांस-पिगड "हिययडंडए" ( विपा ٩, ٤) ١ उंडल न [ दे ] १ मञ्च, मचान, उचासन ; २ निकर, समूर्ह; (दे १, १२६)। उंडिया स्त्री दि ] मुद्रा-विरोव ; ( राज )। उंडी स्त्री [दे] पिण्ड, गोलाकार वस्तु "तत्थ णं एगा वरम-ऊरी दो पुर परियागते पिट्ठु डीप डुरे निव्वणे निरुवहर्ए भिन्न-मुद्रिप्पमाणे मऊरीयंडए पसवति" ( णाया १, ३ )। उंदर ) पुंखी [ उन्दुर ] मूपक, चूहा ; ( गडड; पगह १, १ ; उंदुर∫ उवा; दे १, १०२ )। उंदुरक्ष पुं [ दे ] लम्बा दिवस ; ( दे २, १०४ )। उंच पुं [ उम्च ] वृत्त-विशेष, "निवंबडवडंबर" ( उप १०३१ टी )।

उंबर पुं [ उदुम्बर ] १ वृत्त-विशेष; गूलर का पेड़ ; ( पगण १)। २ न गूलर का फल; (प्राप्त)। ३ देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी; (दे १, ६०)। °दत्त पुं [°दत्त] १ यत्त-विशेष ; ( विपा १, ७ )। २ एक सार्थवाह का पुत्र ; ( विपा १, ७ ) । °**एंचग, °पणग** न [ °पञ्चक ] वड, पीपल, गूलर, प्लच्न श्रीर काकोदुम्बरी इन पांच वृद्धीं के फल; (सुपा ४६; भग ६,३३)। **°पुप्फ** न [ °पुष्प ] गूलर का फूल; ( भग ६, ३३ )। उंचर वि [दे] बहुत, प्रचुर ; (दे १, ६०)। 💉 उंवरउप्फ न [दे ] नवीन अभ्युदय, अपूर्व उन्नति ; ( दे 9, 998)1 उंवा स्त्री दि वन्धन ; (दे १, ८६)। उंबी स्त्री [दे ] पका हुत्रा गेहूँ; (दे १, ८६; सुपा ४७३)। उंबेभरिया स्त्री [ दे ] वृत्त-विशेष ; ( पगण १ ) [ उंभ सक [ दे ] पूर्ति करना, पूरा करना ; ( राज )। उिकट्ठ देखो उक्किट्ठ ; ( पिंग )। उकुरुडिया [दे] देखो उक्कुरुडिया; 9)1 उक्क वि [उत्क] १ उत्सुक, उत्करिध्त ; (सुर ३, १३)। एक विद्याधर राजा का नाम; (पउम १०, २० ) । उक्क वि [ उक्त ) कथित ; ( पिंग ) । उक्क न [ दे ] पाद पतन, पाँव पर गिर कर नमस्कार करना; (दे १, ५१)। उक्कअ वि [दे] प्रस्त, फैला हुआ ; (षड्)। उक्कंचण े न [दे] १ भूछी प्रशंसा करना, खुशामद ; उक्कंचणया / (गाया १, २)। २ ऊंचा करना, ऊअना ; (सूत्र २, २)। ३ माडू निकालना ; (निचू ४)। ४ घूस, रिशवत; (दसा २)। ४ मूर्ख पुरुष को ठगने वाले धूर्त का, समीपस्थ विचक्तण पुरुष के भय से, थोडी देर के लिए निश्चेष्ट रहना ; ( ग्रौप )। °दीव पुं [ °दीप ] ऊंचा दंढ वाला प्रदीप ; ( ग्रंत )। उक्कंछण न [ दे ] देखो उक्कंचण ; ( राज )। उक्कंठ अक [ उत्+कण्ठ् ] उत्कण्ठा करना, उत्सुक होना । टक्कंठेहि; (मै ७३)। वक् — उवकंठंत ; (मै ६३)। हेक्र—**उक्कंठिदु**° (शौ ) ; ( ग्रमि १४७ ) । उक्कंडा स्वी [ उत्कण्डा ] उत्सुकता, औत्सुक्य; ( हे १, २४;३०)।

उक्कंठिय--- उक्करिअ ] उक्कंठिय वि [ उत्कण्ठित ] उत्सुक ; ( गा ५४२ ; उक्कंठिर ' सुर `३,८६; पउम ११, ११६ ; वंजजा उक्कंठुलय 🕽 1 (03 उनकंडय सक [ उत्कण्टय् ] पुलकित करना "दियसेवि" भू असंभावणाए उक्कंटयंति अंगाई " ( गउड )। उ∓कंडय वि [ उत्कण्टक ] पुलकित, रोमान्चित ; (गउड)। उनकडा स्त्री [ दे ] घूस, रिशवत ; ( दे १, ६२ )। उक्कंडिअ वि [दे] १ ब्रारोपित ; २ खरिडत : ( पड् )। उक्कत वि [उत्कान्त ] ऊ चा गया हुया ; (भवि )। स्त्री [ दे ] देखो उक्कंद्रा ; ( दे १, ८०)। उ≆कंती ∫ उक्कंद वि [ दे ] विप्रलब्ध, ठगा हुआ, विश्वत ; ( षड् )। उभ्कंदल वि [ उत्कन्द्ल ] ग्रङ्कुरित ; ( गउड )। उक्कंदि ) स्त्री [दे] कूपतुला; (दे १, ८७)/ उक्कंदी ∫ उक्केंप अक [ उत्+कम्प् ] काँपना, हिलना । उक्कंप पुं [उत्कम्प] फंम्प, चलन ; (सण ; गा ७३४)। उक्कंपिय वि [उत्कम्पित] १ चन्चल किया हुग्रा; (राज) । २ न कम्प, हिलन ; "गीसासुक्तंपियपुलइएहिं जागंति गिचिडं धगगा । वीसंरिय्रो" ं ग्रम्हारिसीहिं दिट्टे, पिश्रम्मि ग्रपावि (गा ३६१)। उक्कंपिय वि [दे] धवलित, सफेद किया हुआ ; (कप्प)। उबकंबण न [दे] काठ पर काठ के हाते से घर की छत बांधना, घर का संस्कार-विशेष ; ( वृह १ )। उक्कं विय वि [ दे ] काठ से वांधा हुमा ; ( राज )। उक्कच्छ वि [ उत्कच्छ ] स्कुट, स्पष्ट ; ( पिंग )। उक्कच्छा स्त्री [ उत्कच्छा ] छन्द-विशेष ; (पिंग )। उक्किच्छिआ स्त्री [ औपकक्षिकी ] जैन साध्तीयों को

पहनने का वस्त-विरोध ; ( ब्रोध ६७७ )। उक्कज्ज वि [ दे ] त्रनवस्थित, चन्चलं ; ( पड् ) । उक्क द्वि स्वी [ उत्कृष्टि ] उत्कर्व, " महता उक्क द्विसीहणादकल-क्लरवेगां" ( सुज्ज १६-पत्र २७८ )। देखो उक्किहि। उक्कड वि [ उत्कट ] १ तीव, प्रचगड, प्रखर ; ( गांदि; महा )। २ विशाल, विस्तीर्ण ; (कप्प: सुर १, १०६ )। ३ प्रवल ; ( उवंग ; सुर ६, १७२ )।

१७५ **ंउक्कड देखो दुक्कड ; ( उप ६४६** ) । उक्कडिय वि [ दे ] तोड़ा हुत्रा, छिन्न ; ( पात्र )। 🗸 उक्कडिय देखो उक्कुड्य ; ( कस )। उक्कड्ढग पुं [ अपकर्षक ] चोर की एक जाति-- १ जा घर से धन त्रादिं ले जाते हैं; २ जो चोरों को वुलाकर चोरी कराते हैं, ३ चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक; (पग्ह १,३ टी)। उक्कड़िढ्यं वि [उत्कर्षित] १ उत्पाटित, ऊअया हुया ; २ एक स्थान से उठा कर ग्रन्थन स्थापित ; (पिंड ३६१)। उक्कण्ण वि [ उत्कर्ण ] सुनने के लिए उत्सुक ; ( से ६; ' १६ )।. उक्कत्त सक [ उत्+ कृत् ] काटना, कतरना। वक्क- उक्क-त्तंत ; (सुपा २१६)। उक्कत्त. वि [ उत्कृत ] कटा हुत्रा, छिन्न; ( विपा १, २ )। उक्कत्तण न [ उत्कर्त्तन ] काट डालना, झेदन ; ( पुण्क ३⊏४ )। उक्कित्तिय देखो उक्कित्त=उत्कृत ;ु(पउम ४६, २४)। उक्कत्थण न [ उत्कत्थन ] उखाडना ; ( पण्ह १, १ )। उक्कप्प वं [ उत्कल्प ] शास्त्र-निविद्व त्राचरण ;( पंचभा ) उक्कम सक [ उत्+क्रम् ] १ ऊँचा जाना । २ उत्तरे । क्रम वकु—उक्कमंत ; ( त्रावम )। संकृ--उक्किमिऊणं ; (विसे २४२१)। उक्कम पुं [ उत्क्रम ] उलटा क्रम, विपरीत क्रम ; ( विसे २७१)। उक्कमित वि [ उपकान्त ] १ प्रारव्ध ; २ चीण; ''ग्रव्भागमिति-म वा दुहे, श्रहवा उक्कमिते भवंतीए। एगस्त गती य आगती, विदुमं ता सरणं य मन्नइ" (सुत्र १, २, ३, १७)। उक्कर सक [ उत्+कृ ] खोदना । कवक्र---उक्करिज्ज-माण: ( आवम )। उक्कर पुं [ उत्कर ] १ समूह, संघात; "सक्करक्कररसड्हे" ( सुपा ४१८ ) ; २ कर-रहित, राज-देय शुल्क से रहित ; ( खाया १, १ )। उक्करड पुं [ दे ] १ त्रशुचि साशि ; २ जहां मैला इकट्टा

किया जाता है वह स्थान ; ( श्रा रंण्; सुपा ३४४ )। उक्करिअ वि दि ] १ बिस्तीर्ण, ग्रायत ; २ त्रारोपित ; ३ खरिडत : (पड़् ) i उक्करिअ वि जित्कीर्ण ] खोदित, खोदा हुया ; "टकुनक-रियव्य निचलनिहितलोयणा" ( महा )।

```
. उक्करिद (शो) वि [ उत्कृत ] ऊ चा किया हुत्रा;
  (स्वप्न ३६)।
 उक्करिया स्त्री [ उत्करिका ] जैसे एरण्ड के वीज से उसका
  छिलका अलग होता है उस तरह अलग होना, भेद विशेष;
  (भग ४, ४)।
 उक्करिस सक [ उत्+ कृष् ] १ खींचना । २ गर्व करना,
  वड़ाई करना । वकु—उक्करिसंत ; ( से १४, ६)।
 उक्करिस देखो उक्कस्स=उत्कर्ष ; ( उव; विसे १९६६)।
 उक्करिसण न [ उत्कर्षण ] १ उत्कर्ष, वड़ाई, महत्व।
  २ स्थापन, आधान ;
  "उम्मिल्लइ लायगणं पययच्छायाए सक्कय वयाणं ।
  सक्कयसक्कारुक्करिसणेण पययस्सवि पहावो ॥" ( गउड )।
 उक्करिसिय वि [ उत्कृष्ट] खींच निकाला हुआ, उन्मूलित ;
  (से १४, ३)।
 उक्कल देखो उक्कड: (ठा ४,३)।
 उक्कल वि [ उत्कल ] १ धर्म-रहित ; २ न. चोरी ; (पण्ह
  १, ३ टी) । ३ पुं देश-विशेष, जिसको आजकल 'उडिया'
  या ' त्रोरिसा ' कहते हैं ; ( प्रवो ७८ )।
 उक्कलंब सक [ उत्+लभ्बय ] फांसी लटकाना ।
                                             স্ত-
  कलंबेमि ; (स ६३)।
 उक्कलंबण न [ उल्लम्बन ] फांसी लटकना ;
                                            ( स
  ३१८) ।
उक्किलिया स्त्री [ उत्किलिका ] १ ल्ता, मकड़ी, एक प्रकार
  का कीड़ा जो जाल वनाता है "उक्कलियंडे" (कप्प)।
  २ नीचे की तरफ वहने वाला वायु; (जी ७)। ३
 छोटा समुदाय, समूह-विशेष ; (ठा ३, १)। ४ लहरी,
 तरंग; (राज)। ५ टहर टहर कर तरंग की तरह चलने
 वाला वायु ; ( आचा )।
उक्कस सक [गम्] जाना, गमन करना। उक्कसइ ;
 (हे४, १६२; कुमा)। प्रयो—उक्तसावेइ;
 उक्कसावंत ; ( निचू १० )।
उक्कस देखो ओकस। वक्त--उक्कसमाण; (कस)।
 हेक्--- उक्कसित्तए ; ( त्राचा २, ३ १, १४ )।
उक्कस देखो उवकुस ; (कुमा )।
उकस देखो उकस्स=उत्कर्ष ; (स्य १, १, ४, १२)
 " तत्रस्सी ऋइउक्सो " ( दस १, २, ४२ )।
उक्कसण न [ उत्कर्षण] १ त्रभिमान करना; ( सूत्र १, ।
```

```
१३) २ ऊँचा जाना। ३ निवर्तन, निवृति ; ४ प्रेरणा;
  (राज)।
 उक्कसाइ वि [ उत्कशायिन ] सत्कारादि के लिए उत्करिङ-
  तः (उत्त३)।
 उक्तसाइ वि [ उत्कवायिन् ] प्रवल कवाय वाला ;
  (उत ११)।
 उक्करम अक [ अप+कृष् ] १ हास प्राप्त होना, हीन होना ।
   २ पिछलना; गिरना, पैर रपटने से गिर जाना । वक् - उ-
  कस्समाण: ( ठा ४ )।
 उक्करस पुं [ उत्कर्ष ] १ गर्व, अभिमान ; ( सूत्र १, १,
  ४, २)। २ त्र्यतिशय, उत्कृष्टता ; (.भवि )।
 उक्करस वि [ उत्कर्षवत् ] १ उत्कृष्ट, ज्यादः से ज्यादः
  " उक्तस्सिर्व्हियाणं" (ठा १, १); " उक्तस्सा उदीर-
  णया " (कम्मप १६६)। २ अभिमानो, गर्विष्ठः, (सूप
  9,9)1
 उक्का स्त्री [ उल्का ] १ लूका, आकारा से जो एक प्रकार
  का अंगार सा गिरता है; ( अ)घ ३१० भा; जी ६ )।
  छिन्न मूल दिग्दाह ; ( ब्राचू )। ३ ब्राग्नि-पिगड ; ( ठा ८)।
  ४ त्राकारा-विहन ; (दस ४)। भुह पुं [ भुख ]
  १ अन्तर्द्वीप विशेष: २ उसके निवासी लोक: (ठा ४,
  २ )। °वाय पुं [ °पात ] तारा का गिरना, लका गिरना।
  (भग ३, ६)।
उका स्री दि ] कूप-तुला (दे १, ८७)। ✓
उकाम सक [ उत्+क्रामिय] दूर करना, पीवे हटाना ।
  " उक्कामयंति जीवं धम्मात्रो तेख ते कामा " ( दसनि २---
  पत्र ८७ )।
उक्कारिया देखो उक्करिया; (पण्ण ११; भास ७)।
उक्कालिय वि [ उत्कालिक ] वह शास्त्र, जिसका अमुक
 समय में ही पढ़ने का विधान न हो ; ( ठा २,१)।
उक्कास देखो उक्कस्स=उत्कर्ष ; ( भग १२, ४ )।
उक्कास वि [ दे] उत्ऋष्ट ; ज्यादः से ज्यादः ; (षड्) ।
उक्कासिअ वि [ दे ] उत्थित, उठा हुत्रा; ( दे १,
 998)1
उक्किन्द्र वि [ उत्कृष्ट ] १ उत्कृष्ट, उत्तम ; ( हे १, १२८;
 दं २६)। २ फल का राख-द्वारा किया हुआ दुकड़ा ;
 ( दस ४, १, ३४ )।
उदिकद्वि स्त्री [ उत्कृष्टि ] हर्ष-ध्वनि, ग्रानन्द का ग्रावाज ;
 ( त्रोप ; भग २, १ )। देखो उक्किट्टि ।
```

१८२)। २ नष्टः ( आचू २)।

उक्किणण वि [ उत्कीर्ण ] १ खोदित, खोदा हुआ ; ( अभि

```
उक्कित वि [ उत्कृत ] कटा हुआ ; ( से ४, ४१ )।
  उक्कित्तण न िर्देंदिकीर्त्तन ो १ िकथन ; ि( पंटम १९८;
      ३ )। २ प्रशंसा, श्लाघा ;े( चड १ )।
ेर उिकक्तिय वि [उत्कोर्त्तित] कथिते, कहा हुँग्रा ; (चंद २)।
  उक्किर सक [उत्+कृ] खोदना, पत्थर आदि पर अज्ञर
    वगैरः का शस्त्र से लिखना। उक्किरइ; (पि ४७७)।
  उक्किरिय देखो उक्किरिअ=उत्कीर्ण : ( श्रा १४ ; सुपा
    १95 ) I
  उस्फीर देखो उक्किर। उक्कीरसि ; ( अणु )। वंक्र-
   उक्कीरमाण ; ( अणु )।
  उक्कीरिअ देखो उक्करिअ=उत्कीर्ण ; ( उप पृ ३१४)।
  उक्कोलिय न [ उत्क्रीडित ] उत्तम कोड़ा ; ( पडम
    ११४, ६ )।
  उक्कीलिय वि [ उत्कीलित ] कीलक से नियन्त्रित ;
                  परियंभिउच्चे मुन्तुव्व मुक्कजीउव्व "
    " उक्कोलिउव्व
   ( सुपा ४७१ )।
र्र उक्कुंड वि [ दे ] मत, उन्मत; ( दे १, ६१ )।
  उक्कुक्कुर अक [ उत्+स्था ] उठना, खड़ा होना । उक्कु-
   क्कुरइ : (हे ४, १७ ; पड्)।
  उक्कुज अर्क [ उत्+फ़्व्ज़ ] कँचा होकर नीचा होना।
   संक्र--- उक्कुज्जिय ; ( त्राचा )।
  उक्कुज़िय न [ उत्कृजित ] श्रव्यक्त शब्द ; ( निचू )।
  उनकुट्ट न [ उत्कुप्ट ] वनस्पति का कूटा हुआ चूर्ण ;
   ( य्राचा ; निचू १ ; ४ )।
  उक्कुट्ट न [ उत्क्रुप्ट ] ऊँचे स्वर से रोदन ; ( दे १,
    ४७ )।
  उक्कुडुग ) वि [ उत्कुटुक ] श्रासन-विरोष, निपद्यां-विरोष ;
  उक्कुड्य ∫ (भग ७.६; त्रोघ १४६ भा; गाया १,
    १)। स्री—उक्कुड्ई; (ठा ४,१)। °ासणिय
   वि [ ासनिक ] उत्कुटुक-यासन से स्थित ; ( ठा ४,१)।
  उक्कुद्द अक [ उत् + कूट् ] कूदना, छळ्तना । उक्कुद्द ;
    ( उत २७, १ )।
  उक्कुरुड पुं [दे ] राशि, हम ; ( दे १, ११० ),/
   उक्कुरुडिगा ) स्री [ दे ] घूरा, कूडा डालने की जगह ;
   उक्कुरुडिया } (उप १६३ टी ; विषा १, १, णाया १, २;
               वें १, ११०)।
   उक्कुरुंडी
          23
```

```
उवकुस सक [गम्] जाना, गमन करना।
  (हे ४, १६२)।
उवकुस वि [ उत्कृष्ट ] उत्तम, श्रोष्ठ ; ( कुमा )।
उक्कूइय वि [ उत्कूजित ] ग्रन्यक्त महा-ध्वनि ; ( पगह
  9, 9)1
उक्कूल वि [ उत्कूल ] १ सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाला ; र
 किनारे से वाहर का ; ३ चोरी-; ( पगह-१, ३-)।
उक्कृव यक [उत्+कृज् ] य्रव्यक्त यावाज करना, चिल्लाना ।
 वक्र-- उवक्रवमाण ; ( विपा १, ८ : निर ३, १ ) ।
उक्केर पुं [उत्कर] १ समूह, राशि ; हग ; ( कुमा ;
 महा )। २ करण-विशेष, कर्मी की स्थित्यादि को वढ़ाना ;
 ( विसे २४१४ ) । ३ भिन्न, एरगङ के वीज की तरह जो खलग
 किया गया हो वह ; (राज)।
उक्केर पुं [ दे ] उपहार, भेंट ; ( दे १, ६६ )।
उक्केल्लाविय वि [दे] उक्लाया हुन्ना, खुलवाया हुन्ना ;
 " राइणा उक्केलियाइं चोल्लयाइं, निरुवियाइं संमन्त्रेयो,
 जाव दिट्टं कत्थइ सुवर्ग्ण, कत्थइ रूप्पर्यं, कत्थइ मणिमोत्ति-
 यंपवालाइं " ( महा )।
उक्कोहिय वि [ दे ] अवरोध-रहित किया हुआ, घेरा ऊठाया
 हुआ ; (स ६३६)।
उक्कोड न दि राज-कुल में दातन्य द्रन्य, राजा आदि
 को दिया जाता उपहार : ( वव १, १ )।
उक्कोडा स्त्री [ दे ] घूस, रिरावत ; ( दे १, ६२ ; पण्ह १,
 ३; विपा १, १)।
उक्कोडिय वि [दे] घूस लेकर कार्य करने वाला, घुसं-
 खोर ; ( गाया १, १ ; श्रोप )।
उक्कोडी स्त्री [ दे ] प्रतिराव्द, प्रतिस्विन ; ( दे.१;
 ६४)।
उक्कोय वि [ उत्कोप ] प्रखर, उत्कट ; ( सण )।
उक्कोयण देखो उक्कोवण ; ( भवि )।
उक्कोया ह्यी [ उत्कोचा ] १ घूस, रिशवत ; २ मूर्ख को
 टगने में प्रवृत्त धूर्त पुरुष का, समीपस्थ विचन्नण पुरुष के भय
 से, थोड़ी देर के लिए अपने कार्य को स्थगित करना ;
 (राज)।
उक्कोळ युं [दे] घाम, घूंप, गरमी ; ( दे १, ५४) ।
                 [ उत्कोपन ]
                               उद्दीपन,
उक्कोवण न
" मयंणुक्कोवण '' ( भवि )।
```

```
उक्कोविश वि [ उत्कोपित ] अत्यंत कुद्ध किया हुआ;
 (उपपृ ७८ )।
उक्कोस सक [ उत्+क्ष्यू ] १ रोना, चिल्लाना । २
 तिरस्कार करना। वक् -- उक्कोसंत ; (राज)।
उक्कोस पुं [ उत्कर्ष ] १ प्रकृषं, अतिशय ; " उक्कोस-
 जहन्नेणं ग्रांतमुहतं चिय जियंति ?' (जी ३८; ग्रीप)।
 २ गर्व, अभिमान; (सूअ १, २, २, २६; सम ७१;
 ठा ४, ४---पत्र २७४ )।
उक्कोस वि [ उत्कृष्ट ] उत्कृष्ट, अधिक से अधिक ;
 " सुरनेरइयाण ठिई उक्कोसा सागराणि तित्तीसं " (जी ३६);
 कोसितगं च मणुस्सा उक्कोससरीरमाखेखं '' (जी ३२);
 तथ्रो वियडदत्तीथ्रो पडिगाहित्तए, तं जहा-उक्कोसा, मज्मिमा,
 जहगणा " (ठा ३ ; उव )।
उक्कोस पुं [ उत्कोश ] १ क्रर, पिन-विरोष : ( पण्ह १,
  १)। २ जोर से चिल्लाने वाला : (राज)।
उक्कोसण न [ उत्क्रोशन ] १ क्रन्दन्। २ निर्भर्त्सन,
 तिरस्कार ;
 " उक्कोसणतज्जणताङणाञ्चो अवमाणहीलणाञ्चो य ।
   मुणिणो मुणियपरभवा दढ पहारिव्व विसहति '' (उव)।
उक्कोसिअ वि [ उत्क्रोशित ] भर्त्सित, तिरस्कृत, धूतकारा
 हुआ ; ( उप पृ ७८ )।
उक्कोसिअ देखो उक्कोस=उत्कृष्ट ; ( कप्प ; भत ३७ )।
उक्कोसिअ पुं [ उत्कौशिक ] १ गोत्र-विशेष का प्रवर्तक
 एक ऋषि ; २ न गोत्र-विशेष ; " थेरस्स गां त्राज्जवइरसेगास्स
 उक्कोसियगोत्तस्स " (कप्प)।
अक्कोसिअ वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ ; (पड़्)।
उक्कोसिया स्री [ उत्कृष्टि ] उत्कर्ष, त्राधिक्य : ( भग )।
उक्कोस्स देखो उक्कोस=उत्कृष्ट ; (विसे ४८७)।
उक्ख सक [ उक्ष ] सिंचना ; ( सूत्र २, २, ४४ )।
उनख पुं [ उक्ष ] १ संवन्ध ; (राज )।   २ जैन साध्त्रीयों
 के पहनने के वस्त-विशेष का एक अंश ; ( वृह १ )।
उक्ख देखो उच्छ=उत्तन् ; ( पात्र )।
उक्खइअ वि [ उत्खचित ] न्याप्त, भरा हुत्रा ; ( से १,
  ३३ )।
उक्खंड सक [ उत्+खण्डय् ] तोड़ना, टुकड़ा करना।
· वक्र—उक्खंडंत ; ( नाट )।
उक्खंड पुं [ दे ] १ संघात, समृह ; २ स्थपुट, विषमोन्नत
 प्रदेश ; (दे १, १२६)।
```

```
उक्खंडण न [ उत्खण्डन ] उत्कर्तन, विच्छेदन ; ( विक
 र= )।
उक्खंडिअ वि [ उत्खण्डित ] खिंडत, छिन्न ; ( से ४,
 ४३ )।
उक्लंडिअ वि [दे] ग्राकान्त, दशया हुयां ; (दे १,
 997)1
उक्खंद पुं [ अवस्कन्द ] १ घेरा डालना ; २ छल से रातु-
 सैन्य को मारना ; ( पगह १, २ )।
उक्लंभ पुं [ उत्तम्भ ] त्रवलम्व, सहारा ; ( संथा )।
उक्लंभिय देलो उत्थंभिय ; ( भनि )।
उक्खंभिय न [ औत्तिम्भिक ] श्रवलम्ब, सहारा ; (राज )।
उक्खडमड् म दि ] पुनः पुनः, वारंवार ; " उक्खडमङ्-
 ति वा भुज्जो भुज्जोति वा पुर्णो पुर्णोति वा एगडा " (वव
 २, १)।
उक्खण सक [ उत्+खन् ] उखेडना, उच्छेदन करना,
 काटना। उक्खणाहि: (पगह १,१)। संक - उ-
 क्खणिऊण ; (निचू १ ) । कर्म — उक्खम्मंति ;
(पि ५४०)। कतकु—उक्खम्मंत ; (से ७, २८) 🗩
 कृ--उक्किमअव्व : (से १०, २६)।
उक्खण सक दि वांडना, कूटना, मुशल वगैरः से बीहि
. त्रादि का छिलका दूर करना ; ( दे १,११४ )।
उक्खण वि [ दे ] अवकीर्ण, चूर्णित ; ( षड् )ा
उक्खणण न [ उत्खनन ] उन्मूलन, उत्पादन ; ( पगह
 9,9)1
उक्खणण न [दे] खांडना, निस्तुत्रीकरण ; (दे १,
 १११ टी )।
उक्खणिअ न [दे] खण्डित, निस्तुषीकृत ; (दे १,
 १११)।
उक्खत्त देखो उक्खय ; (पि ६० ; १६३ ; ४६६ )।
उक्खम्म° देखो उक्खण= उत्+खन्।
उक्खय वि [ उत्खात ] १ उखाडा हुत्रा, उन्मूलित ;
 ( णाया १, ७; हे १, ६७; पड्; महा )। २ खुला /
 हुआ, उद्घाटित ;
    " एत्थन्तरम्मि पत्तो, सुदाढविज्ञाहरो तिहुं भवणे ।
     उक्खयखग्गा दिट्ठा, ज्यारा तेणवि दुवारे "
                                 ( सुपा ४०० )।
       ो देखो उऊखळं ; ( हे २, ६० ; सूत्र १,४,
उक्खलग । २, १२ )।
```

उवखिं व वि [ दे. उत्खण्डित ] उन्मूलित, उत्पार्टित ; (से ६, २६)। उक्खिलया रे स्त्री [दे] थाली, पाल-विशेष ; ५ दि १, 🕽 🖛 ) ; " उक्खलिया थाली जा साधुर्शिमतं सा त्राहाकिन्मिया " ( निचू १ )। उक्खा स्त्री [ उत्था ] स्थाली, भाजन-विशेष : ( त्राचा २, 9,9)1 उक्खाइद् ( ग्रौ ) वि [ उत्खातित ] उद्धृत ; ( उतर 1 ( 03 उक्खाय देखो उक्खय ; ( हे १, ६७ ; गा २७३ )। उक्खाल सक [ उत्+खन्, खालय् ] उलाड़ना, उन्मूलन करना । संश-उक्खालइता : (रंभा)। उक्खिण देखो उक्खण=उत्+खन्। उक्खिणमि-; ( भवि )। संकृ—उक्खिणिवि ( अप ) ; ( भवि )। उक्किलण्ण वि दि । १ अवकीर्ण, ध्वस्त, चूर्णित ; २ छन्न, गुप्त ; ३ पार्श्व में शिथिल, एक तरफ से ढीला ; ( दे १, १३०)। िउनिखत्त ) वि [उतिक्षेप्त ] १ फेंका दुया; २ ऊँचा उक्लित्य ) उडाया हुमा; (पात्र )। ३ ऊँचा किया हुद्रा ; ( गाया १, १ )। ४ उन्मूलित, उत्पाटित ; (राज)। १ बाहर निकाला हुआ; (पगह २, १)। ६ उत्थित ; (पिंग)। ७ न गेय-विशेव ; (राय ; ठा °चरय वि (°चरक) पाक-पाल से वाहर ४, ४ )। निकाले हुए भोजन को ही यहण करने का नियम वाला (साधु); (पण्ह २, १)। उक्किंबप्प देखो उक्किंब=उत्+ित्प्। उक्खिय वि [ उद्गित ] सिक्त, सिंचा हुया ; "चंदणोक्खिय-गायसरीरे " ( सुत्र २, २, १४ ; कप्यू )। उक्कित्व सक [ उप + क्षिप ] स्थापन करना ; " सुयस्सं य भगवयो चेव नामं उक्खिविस्सामो "। (स १६२)। उक्खिन सक [ उत्+क्षिप् ] १ फेंकना । २ कँचा फेंकना । ३ उडाना। ४ वाहर करना। ५ काटना। ६ उठाना। उक्खिवें ; (स्क १६)। वक्-"पाएवि उक्खिवंती न लज्जित गिटिया सुणेवत्था" (वृह ३)। संक्र--उक्किविंद ; उक्किलप ; (पि ४७४ ; आचा २, २, ३ )। क्तक् - उविखप्पंत, उविखप्पमाण ; (से ६, ३४ ; पगह १, ४); उच्छिप्यंत; (से २, १३)।

उक्सिवण न [ उत्क्षेपण ] १ फॅक्ना, दूर करना। वि दूर फरने वाला ; ( कुमा )। उनिखनणा स्त्री - [ उत्क्षेपणा ] वाहर करना, दूर करना; (बृह १)। उक्खिविय देखो उक्खित; ( सुर २, १८० )। उक्कुंड पुं [दे] १ उल्मुक, श्रलात, मसाल ; २ समूह; ३ वस का एक अंश, अञ्चल; (दे १, १२४)। उक्खुड सक [ तुड् ] तोड़ना, दुकडा करना। उक्खुडर् : (हे ४, ११६)। उक्खुडिअ वि [तुडित ] १ खिएडत, छिन्न, भिन्न ; (कुमा; से ४, २१; सुपा २६२)। २ व्यय किया हुआ, खर्च किया हुआ, " एतियकाला इषिहं, उक्खुडियं सालिमाइयं नाउं। तुह जोग्गं तो सहसा, पुणो पुणो कुट्टियं हिययं" ( सुपा १४ )। उक्खुत्त वि [दे उत्कृत ] काटा हुया; "राणुंहुर्र-दंतुक्खुत्तंत्रिसंवितयं तिलच्छेतं '' (गा ७६९)। उक्खुरुह्ं चिअ वि [दे] उत्चिप्त, फेंका हुआ;् (दें १, 8)1 उक्खुहिअ वि [ उत्सुच्घ ] चुन्ध, चोम-प्राप्त; ( से ७, 98)1 उक्खेब पुं [ उत्क्षेप ] १ उत्पाटन, उन्मूलन; (श्रीप)। र . कँचा करना: ( गउड )। ३ जो उठाया जाय नह: "उक्खेंने निक्खेवे महल्लभाणिम्म " ( पिंड ५७० )। उक्खेर्च पुं [ उपक्षेप ] उपोद्घात, भूमिका; (उवा ; विपा १, २ ; ३ ; ४ )। उक्खेबग वि [ उत्क्षेपक ] १ कँचा फेंकने वाला । २ पुं एक जात का पंखा , व्यजन विशेष ; ( पण्ह '२, ४ )। उक्लेवण न [ उत्क्षेपण ] १ के कना : (पडम ३७, ४० )। २ उन्मूलन, उत्पादन: ( सूत्र २, १.)। उक्लेचिअ वि [ उत्क्षेपित ] जलाया हुया ( धूप ); (भवि)। उक्खोडिअ वि [ उत्खोटित ] १ उत्चिप्त, उडाया हुया ; (पात्र)। २ छिन्न, उखाडा हुन्ना; (दे १, १०४; 999)1 उग अक [ उत् + गम् ] उदित होना । उगइ ; ( नाट )। उग ( अप ) वि [ उदुगत ] उदित; ( पिंग )। उगाहिअ वि दि ] उत्चिप्त, फेंका हुआ; ( पड् ) !/

उग्ग अक [ उद् + गम् ] उदित होता । उग्गे ; (पिंग)। वक् -- उग्गंत ; "देव ! पणयजणकल्लाणकं दुर्द्दविसदृ णुग्गंतिमह ( ? हि ) राणुगारिणो " ( धर्मा ४ )। उग्ग सक [ उद्+घाटय् ] खोलना । उग्गइ ; ( हे ४, ३३ )। उग्ग वि [उप्र ] १ तेज, तीव, प्रवल ; ( परम ८३, ४ )। २ चातिय की एक जाति, जिसको भगवान ग्रादिदेव ने त्रारत्तक-पद पर नियुक्त की थी ; (ठा ३, १)। °वई स्त्री [ °वती ] ज्योति:-शांस्त-प्रसिद्ध नन्दा-तिथि की रात ; (जं ७)। °सिरि पुं [°श्रीक] राज्ञस वंश का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एक लंकेश ; (पउम ४, २६४)। °सेण पुं [ °सेन ] मथुरा नगरी का एक यदुवंशीय राजा ; ( णाया १, १६; अंत )। उग्गंध्र वि [ उद्गन्ध्र ] अत्यन्त सुगन्धित ; ( गउड )। उग्गच्छ ) अक [ उंद्+गम् ] उदय-प्राप्त होना, उदित उग्गम ∫ होना। उग्गच्छदि (शौ); (नाट)। उग्गमइ ; (वजां १६)। उग्गमेज ; (काल)। वक्र—उग्गमंत, उग्गममाण ; ( सुपा ३८ ; परण १ )। उग्गम पुं [ उद्गम ] १ उत्पत्ति, उद्भव ; " तत्थुग्गमो पस्ई पभवो एमाई होंतिं एगद्रा "( राज )। २ उदय, " सूरुगमो " ( सुर ३, २४० )। ३ उत्पत्ति से संबन्ध रखने वाला एक भिक्ता-दोष ; ( ब्रोघ ६४ ; ४३० भा ; ठा 90)1 उग्गमिय वि [ उद्गमित ] उपार्जित ; ( निवू २ )। उग्गय वि [ उद्गत ] उत्पन्न, जात ; ( श्राव ३ )। २ उदित, उदय-प्राप्त ; ( सुर ३, २४७ )। ३ व्यवस्थित ; (राज)। उग्गह सक [ रचय् ] रचना, वनाना, निर्माण करना, करना । उग्गहइ ; ( हे ४, ६४ )। उग्गह सक [ उद् + ग्रह ] , ग्रहण 'करना । उग्गहेड् ; (भग)। संक्र—उग्गहित्ता; (भग)। 🐪 उग्गह पुं [ अवग्रह ] इन्द्रियःद्वारा होने वाला सामान्य ज्ञान-विशेष ; ( विसे ) । २ अवधारण, निश्चय ; ( उत्त ) । ३ प्राप्ति, लाभ ; ( य्राचू ) । ४ पात, भाजन ; ( पंचा ३)। ५ साध्वीर्थो का एक उपकरणः; ( अरोध ६६६ ; ६७६) । ६ योनि-द्वार ; ( वृह ३ ) । ७ ग्रहण करने योग्य वस्तु ; ( पगह १, ३ ) । ५ आश्रय, आवास-स्थान, वसित ; ( ग्राचा ) ; " ग्राहापडिरूवं उग्गहं ग्रोगिन्हिता "

( गाया १, १ )। ६ वह वस्तु, जिस पर अपना प्रभुत्व हो, ब्राघीन चीज; ( वृह ३ )। १० देव या गुरु से जितनी दूरी पर रहने का शास्त्रीय विधान है उतनी जगह, मर्यादित भू-भाग, गुर्वादि की चारों तरफ की शरीर प्रमाण जमीन ; " त्रणुजाणह मे मिउग्गहं " (पडि)। "णांत, °णंतग न [ °ानन्त, °क ] जैन साध्वीय्रों का एक गुह्याच्छा-दक वस्र ; जांत्रिया, लंगोट ; " छादंतोग्गहणंतं '' ( वृह ३ )। °पट्ट, °पट्टग पुंन [ °पट्ट °क ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; " नो कप्पइ निग्गंथाणं उग्गहणंतगं वा उग्गहपट्टगं वा धारि-त्तए वा परिहरित्तए वा " ( वृह ३ )। उग्गहण न [ अवग्रहण ] इन्द्रिय-द्वारा होने वाला सामान्य ज्ञान ; " अत्थार्ण उग्गहर्ण अवग्गहं " ( विसे १७६ ) । उग्गहिअ वि [रचित ] १ निर्मित , विहित ; ( कुमा )। उग्गहिअ वि [ अवगृहीत ] १ सामान्य रूप से ज्ञात ; २ परोसने के लिए उठाया हुआ ; (ठा १)। ३ गृहीत ; ४ आनीत ; १ मुख में प्रचित्त ; "तिविहे उग्गहिए पराणते;--जं च उन्गिराहइ, जं च साहरइ, जं च त्र्यासगम्मि पक्सिखवित " ( वव २,८ )। उग्गहिअ वि [ दे ] निपुण-पृहीत, अच्छी तरह लिया हुआ ; (दे १, १०४)। उग्गा सक [ उद्+गे ] १ ऊँचे स्वर से गाना, २ वर्णन करना। ३ श्लाघा करना। " उग्गाइ गाइ हसइ, ऋसंबुडो सय करेड कंदप्य । गिहिकज्जिचिंतगो वि य, श्रोसन्ने देइ गेगहइ वा" ( उव )। वक्र—उग्गायंत; (सुर ८, १८६)। कवक्र—उग्गी-यमाणः; (पडम २, ४१ )। उग्गाढ वि [ उद्गाढ ] १ श्रति-गाढ, प्रवल ; ( उप ६८६ टी ; सुपा ६४ )। २ स्वस्थ, तंदुरस्त ; (वृह १)। उग्गायंत देखो उग्गा। उग्गार ) पुं [ उद्गार ] १ वचन, उक्ति ; " ते पिसुणा उग्गाल ) जे स सहित सिग्गुसा परगुसुगारे " ( गउड )। २ राञ्द, त्र्यावाज, ध्वनि ; " तियसरहपेल्लियघणो णहद दुहि-वहलगजिउग्गारो", ''ब्रहिताडियकंसुग्गारम्तंमत्णापडिरवाहोब्रो'' (गउड)। ३ डकार ; ४ वमन, ब्रोकाई ; (नाट ; कस) " जिण्माणालणडज्मतमयणधूमुग्गारेणं पिव ....केसकला-वेगां " ( स ३१३ ; निवू १० ) । ४ जल का छोटा प्रवाह: " उग्गालो छिंछोली " ( पात्र ) । ६ रोमन्य, पगुराना ; " रोमंथो उग्गालो " ( पात्र )।

```
उग्गाह सक [ उद् + ग्रह् ] ग्रहण करना ; " भायणवत्थाइ
   पमज्जइ , पमज्जइता भायणाइ उग्गाहेड् " ( उवा )।
   संक्र-" उग्गाहेसा जेलेव समर्णं भगवं महावीर तेलेव
🛴 उवागच्छइ '' ( उवा )।
 उग्गाह सक [ अव+गाह् ] त्रवगाहन करना । " उग्गा-
  हेंति नाणाविहात्रा चिंगच्छासंहियात्र " ( स १७ )।
   ( सुपा ५७= )।
   ( सुपा ६३२ )।
```

उग्गाह पुं देखो उग्गाहा ; (पिंग)। उग्गाहण न [ उद्ग्राहण ] तगादा, दी हुई चीज की माँग ; उग्गाहणिआ स्त्री [ उद्ग्राहणिका ] ऊपर देखो " उजाण-पालयाणं पासिम्म गद्रो तया सोवि। उग्गाहणियाहेडं " उग्गाहणी स्त्री [ उद्याहणी ] अपर देखो : (द्र ६ )। उग्गाहा स्त्री [ उद्गाथा ] इन्द-विरोप ; ( पिंग )। उग्गाहिअ वि [ दे उद्प्राहित ] १ गृहीत, लिया हुआ/; २ उत्जिप्त, फेंका हुया ; ३ प्रवर्तित ; ( दे १, १३७ ) । ४ 🕹 उचालित, ऊँचे से चलाया हुया ; (पात्रः स २१३)। उग्गाहिम वि [अवगाहिम ] तली हुई वस्तु ; (पएह २, हे )। उग्गिण्ण ) वि [ उद्गीर्ण ] १ उक्त, कथित ; ( भवि )। उग्गिन्न 🗦 २ वान्त, उद्गीर्ण ; ( णाया १, १ )। उठाया हुआ, ऊपर किया हुआ : " उग्गिन्नखग्गमवलं, अवलोइय नरवईवि विम्हइओ। चिंतेइ ब्रहो धरा, मज्म बहरा इह पविद्रा" ( सुर १६, १४७);

" निद्य! नियंविणीवहकलं कमलिणोव्वारे तुमं जायो।। उग्गित्रख्रगपसर्तकंतिसामित्यसव्वंगो " (सुपा ५३८)। उग्गिर देखो उग्गिल। उग्गिरेइ ; (मुद्रा १२१)। वक् -- उगिरंत : (काल)। उगिगरण न [ उद्गरण ] १ वान्ति, वमन ; २ उक्ति, कथन; " माणं सिणोवि अवमाणवं चणा ते परस्स न करेंति । सुहदुक्खुग्गिरणत्यं, साहू उयहिन्त्र गंभीरा "( उव )। उग्गिल सक [ उद्+गृ ] १ कहना, वोलना। २ डकार करना। ३ उलटी करना, वमन करना। ४ उठाना । वकृ—" त्रागिजालुग्गिलंतवयणं " ( णाया १, 🖙 )। संकृ—उग्गिलिता ; (क्स ) , उग्गिलेता ; (निवृ 90)1

उगिलिअ देखो उगिगणा ; ( पात्र )।

उग्गीय वि [ उद्गीत ] १ उच स्वर से गाया हुआ ; ( दे १, १६३)। २ न संगीत; गीत, गान; (से १, **{**\$\) | उग्गीयमाण देखो उग्गा। उग्गीर देखो उग्गिर। वक्-" खगा उग्गीरंतो इत्थि-वहत्थं, हयातलायाणं " ( सुपा १६८ )। उग्गोरिअ देखो उग्गिण्ण ; " उग्गीरिय्रो ममोत्ररि, जमजी-हादीहतरलकरवाला " ( सुपा १५८ )। उग्गीय वि [ उदुप्रोच ] उत्करिक्त, उत्सुक ; (कुमा )। ीकय वि [ीकृत ] उत्किष्ठित किया हुआ ; ( उप १०३१ टो )। उग्गुलुंछिआ स्त्री [ दे ] ह्रय-रस का उछतना, भावेद्रिक ; 🗸 (दे १, ११८)। **उग्गोव** सक् [ **उद्+गोपय्** ] १ खोजना । २ प्रकट करना । ३ विमुग्ध करना । वक्त -- " इत्थी वा पुरिसे वा सुविगाते एगं महं किग्रहसुत्तगं वा जाव सुकिल्लसुतगं वा पासमाणे पासति, उग्गोविमाणे उगोवेइ " (भग १६, ६) । उग्गोवणा स्त्री [ उदुगोपना ] १ खोज, गवेपणा ; " एसण गवेसणा लग्गणा य उग्गोवणा य वोद्धव्या । एए उ एसणाए नामा एगद्रिया होंति " (पिंड ७३)। २ देखो उग्गम ; " उग्गम उग्गोवण मग्गणा य एगद्रियाणि . एयाि " (पिंड ८५ )। उग्गोविय वि. उद्गोपित ] विमोहित, भ्रान्त ; " उग्गो-वियमिति अप्पार्ण मन्नति " ( भग १६, ६ )। उग्घ देखो उंघ। उग्बर ; ( पड् )। उग्बहि ृ स्त्री [दे ] अवतंस, शिरो-भूवण ; ( दे उग्घट्टी ं १, ६० )।. उग्घड सक [ उद्+घाटय् ] खोलना ; ( प्रामा )। उग्घडिअ वि [ उद्घाटिन ] खुला हुमा । २ छिन्न, नष्ट किया हुआ ; (से ११, १३०)।

उग्घर वि [ उद्गृह ] गृह-सागी, जिसने घरवार छोड़

उग्धव देखों अग्धव । उग्बवइ ; ( हे ४, १६६

( गांया १, १० टी )।

" चंदोव्य कालपक्खे परिहाई पए पए पमायपरो ।

तह उग्वरविग्वरनिरंगणो वि नय इच्छियं लहेई "

कर संन्यास लिया हो वह, साधु ;

टि; राज )।

```
र्ज्याञ पुं [ दे ] १ समृह, संघात ; ( दे १, -१२६ ; स
  ७७; ४३६ ; गउड ; से ४, ३४ )। २ स्थपुट, विवमान्नत
  प्रदेश ; (दे १, १२६)।
उग्घाअ पुं [ उद्घात ] १ ग्रारम्भ, प्रारंभ ; " उग्वात्रो
  त्रारंभो '' (पाय )। २ प्रतिघात; ठोकर लगना ; ३ लघूक-
  रण, भाग पात ; ( ठा ३ )। ४ उपोद्घात, भूमिका ;
  (विसे १३४८)। ४ हास; (ठा ४,२)। ६ न.
  प्रायश्चित्त-विशेष ; ७ निशीथ सूत्र का एक ग्रंश, जिसमें उक्त
  प्रायिशत का वर्णन है; " उग्वायमणुग्वायं त्रारोत्रण तिविहमो
  निसीहं तु " ( झाव ३ )।
उग्घाइम नि [ उद्घातिम ] १ लघु, छोटा ; २ न. लघु
  प्रायिश्वतः ; (ठा३)।
उग्घाइय वि [ उद्धातित ] १ विनाशित ; ( ठा १० )।
  २ न लघु प्रायिधतः (ठा ४)।
उग्घाइय न [ उद्द्यातिक ] लबु प्रायश्चित ; ( कस )।
उग्घाड सक [ उद्+घाटय् ] १ खालना । २ प्रकट
  करना। ३ वाहर करना। उग्वाडरः ; (हे ४, ३३)।
  उग्घाडए ; ( महा )। संकृ—उग्घाडिऊण ; ( महा )।
  कृ—उग्घाडिअञ्च ; .( श्रा १६ )। कवकृ— उग्घा-
  डिज्जंत : ( से ४, १२ )।
उग्घाड वि [ उद्घाट ] १ खुला हुत्रा, त्रनाच्छादित ; (पउम
  ३६, १०७ )। २ थोड़ा बन्द किया हुआ ; " उग्घाड-
  क्वाडउग्घाडगाए '' ( आव ४ )। ३ व्यक्त, प्रकट ; ४
 परिपूर्ण, अन्यून; " एत्थंतर्राम्म उग्घाडपोरिसीस्यगो वली
  पत्तो " ( सुपा ६७ )।
उग्घाडण न [ उद्घाटन ] १ खोलना ; ( त्राव ४ )। २
  वाहर करना, वाहर निकालना ; ( उप पृ ३६७ )।
उग्वाडणा स्त्री [ उद्घाटना ] ऊपर देखो ; ( त्राव ४ )।
उग्घाडिअ वि [ उद्घाटित ] १ खुला हुत्रा ; २ प्रकटित,
  प्रकाशित: (से २, ३७)।
उग्घायण न [ उद्घातन ] १ नारा, विनारा ; ( श्राचा )।
  २ पूज्य स्थान, उत्तम जगह ; ३ सरोवर में जाने का मार्ग ;
  ( आचा २, ३)।
उग्घार पुं [ उद्घार ] सिञ्चन, छिटकान ; " निर्णितहि-
  रुग्धारं निवडिय्रो धरिणवट्टे " ( स ५६८ )।
उग्घट्ट ) वि [ उद्घृष्ट ] संघृष्ट " निमरसुरिकरीडुग्घिर-
उग्घुटु ∫ पायारविंदे '' ( लहुअ ४ ; से ६, ८० )।
```

उग्द्युट्ट [ उद्द्युष्ट ] घोषित , उद्घोषित ; ( सुर १०, १४ ; सण ), " ग्रमखहुरबुद्रजयजयारवं '' ( मह्य ) । उग्घुट्ट वि [दे] उत्प्रांन्छित, लुप्त, दूरीकृत, विनाशित ; (दे १, ६६; ) उरघालिरवेणीमुहथणलग्गुग्धुरमहिरद्या जणद्रमुद्रमा " (से ११, १०२)। उग्धुस सक [ मृज् ] साफ करना मार्जन करना । (हे ४, १०५)। उग्घुस सक [ उद्+घुष् ] देखो उग्घोस । संक्र—उग्घु-सिअ; (नाट)। उग्घुसिअ वि [ मृष्ट ] मार्जित, साफ किया हुआ ; (क़ुमा) । उग्घोस सक [ उद+घोषय् ] घोषणा करना, ढिंढोरा पिट-वाना, जाहिर करना । उग्वांसह : (विपा १, १)। वक्त-उग्घोसेमाण ; (विपा १, १ ; णाया १, ४ )। कवकु-उग्घोसिज्जमाण ; (विपा १, २)। उग्घोस पुं [ उद्घोष ] नीचे देखो ; (स्वप्न २१ )। उग्घोसंणा स्त्री [ उद्घोषणा ] डोंडी पिटवाना, ढिंढोरा पिटवा कर जाहिर करना ; (विपा १, १)। उग्घोसिय वि [ मार्जित ] साफ किया हुआ " उग्घोसियन सुनिम्मलं व त्रायंसमंडलतलं '' ( पण्ह २, ४ )। उग्घोसियं वि [ उद्घोषित ] जाहिर किया हुआ, घोषित ; (भवि)। उघूण वि [ दे ] पूर्ण, भरपूर ; ( षड् ) । ्र ं उचिय वि [ उचित ] योग्य, लायक, श्रनुरूप ; ( कुमा ; महा )। °ण्णु वि [°ज्ञ ] विवेकी ; ( उप ७६८ टी )। उच्च न [ दे ] नामि-तल ; ( दे १, ८६ )। उच्च ) वि [ उच्च, °क, उच्चैस् ] १ ऊँचा: उच्चअ 🕽 (कुमा)। २ उत्तम, उत्कृष्ट ; (हे २, १४४ ; सुत्र १, १० )। °च्छंद वि [°च्छन्दस् ] स्त्रेर, स्वेच्छाचारी ; ( पण्ह १, २ )। "णागरी देखो "नागरी ; (कप्प)। °त्तन [त्व] १ ऊँचाई; (सम १२; जी २८)। २ उत्तमता ; ( ठा ४, १ )। °त्तभयग, °त्तभयय दुं ि°त्वभृतक ] जिससे समय श्रौर वेतन का इकरार कर यथा-समय नियत काम लिया जाय वह नौकर: (राज; ठा ४, १)। 'त्तरिया स्त्री [ 'त्तरिका ] लिपि-विशेष ; ( सम रेश)। °त्थवणय न [ 'स्थापनक ] लम्बगोला-कार वस्तु-विशेष, " धरणस्य एं अग्रगारस्य गीवाए अयमेया-'रूवे तवस्त्रलावन्ने होत्था, से जहानामए करगगीवा इवा कुं-डियागीवा इवा उच्चत्थवणए इवा ?'( त्रनु )। <sup>°</sup>वचिआ

```
स्री [ शवचिका ] ऊँचा-नीचा करना, जैसे तैसे रखना,
      "कह तं प तुइ ण णार्अ जह सा आसं द्यास बहुआणं।
      काऊण उच्चवचित्रं तुह दंसणलेहला पंडिया "
                                       (गा ६६७)।
्रे
वाय पुं [ °चाद ] प्रशंसा, श्लाघा ; ( उप ७२८ टी )।
   देखो - उच्चा ।
  उच्चइअ वि [ उच्चियत ] एकत्रीकृत, इकहा किया हुआ ;
   ·( काल )।
  उच्चंतय पुं [ उच्चन्तग ] दन्त-रोग, दान्तं में होने वाला
   रोग-विशेष ; ('राज )
  उच्चंपिअ वि [ दे ] दोर्घ, लम्बा, ब्रायत ; (दे १, ११६) ।
    २ आकान्त, दवाया हुआ, रोंदा हुआ; " सीसे उच्चंपिशं "
    (तंदु)।
  उच्चिड्अ वि [दे] उत्वित्ता, कँचा फ्रेंका हुआ ; र दे १,
    १०६)।
  उच्चत्त वि [ उत्यक्त ] पतित, त्यक्त ; ( पात्र )।
  उच्चत्तवरत्त न दि । १ दोनों तरफ का स्थूल, भाग ; २
🔏 ग्रनियमित श्रमण, ग्रव्यवस्थित विवर्त्तन ; ( दे १, १३६ );
    ३ दोनो तरफ से ऊँचा नीचा करना ; ( पाथ्र )।
  उच्चत्थ वि [ दे ] दृढ़, मजवृत ; ( दे १, ६७ )।
  उच्चदिअ वि [ दे ] मुपित, चुराया हुत्रा ; ( पङ् ) 🗹
  उच्चत्प वि [ दे ] ब्राह्ड, ऊपर वैठा हुब्रा ; (दे १, १००)।
  उच्चय सक [ उत्+त्यज् ] लाग देना, छोड देना। कृ-
    उच्चयणिज्ज ; ( पडम ६६, २८ ) । <sup>.</sup>
  उच्चय पुं ि उच्चय ] १ समृह, राशि ; "रयणोच्चयं
    विसालं " ( सुपा ३४ ; कप्प )। २ ऊँचा ढग करना ;
    (भग ८, ६ं)। ३ नोबी, स्त्री के कटी-वस्त्र की नाडी :
    (पाद्य)। °वंध्र पुं [ °वन्ध्र ] बन्ध-विशेष, ऊपर ऊपर
    रख कर चीजों को बांधना ; (भग ८, ६)।
  उच्चय पुं [ अवचय ] इक्ता करना, एकत्रीकरण : ( दे
    २, १६ )।
  उच्चर सक [ उत्+चर् ] १ पार जाना, उत्तीर्ण होना । २
    कहना, बोलना । ३ अक्रक समर्थ होना, पहुँच सकना ; ४
```

वाहर निकलना । उचरएं; ( सूक्त ४६ ) । " मूल-

देवेगा य निरुवियाइं पासाइं जाव दिट्ठं निसियासिहत्येदिं वेडि-

कायव्वं च मए वहरनिज्जायणं ; निराउहो संपयं, ता न पोरिस-

स्सावसरोति चितिय भणियं " ( महा )।

मणुमेहिं। चिंतियं च; णाहमेएसिं उचरामि,

```
परिवाहो वित्र दुक्खस्स वहइ राज्यपिट्टिज्रो वाहो "
                                    ( गाः ३७७ ) ।
उच्चरण न [ उच्चरण ] कथन, उच्चारण ; " सिद-
 समक्खं सोहिं वय-उच्चरणाइ काऊण " ("सुपा ३१७)।
उच्चरिय वि [ उच्चरित ] १ उत्तीर्ण, पार-प्राप्त : "तीए
 हत्थिसंभमुञ्चरियाए उजिमजण
                               भयं, जीवियदायगोति
 मुणिऊण तुमं साहिलासं पलोइत्रो " ( महा ) । २ उच्चरित,
 कथित, उक्त ; (विसे १०८३)।
उच्चलण न [ उच्चलन ] उन्मईन, उत्पीडन ; ( पात्र )।
उच्चिलिय वि [ उच्चिलित ] चिलित, गत ; ( भवि )।
उच्चल्ल वि [ दे ] १ अध्यासित, आरूड् : २ विदारित, छिन्नः
 (षड्)।
उच्चल्ल सक [ उत्+चल् ] १ चलना, जाना ; २ समीप
 में श्राना ।
उच्चिल्लिय वि  [ उंच्चिलित ] १ गत, गया  हुश्रा ; २ : समीप
 में याया हुया ;
      ' जिग्राभवगादुवारद्वियज्बिलयपुरुक्षमालिश्रोहस्स ।
       पुष्काइं गेगहंतो, अंतो विहिणा पविद्रो हं ".
                                  ( सुर ३, ७४ )।
उचा य जिन्नेस् ] १ उँचा, " तो तेण दुरहरिणा, उँचा
 हरिऊण लोय-पचक्खं। उवणीय्री सो रर्णो '' (महा )।
  २ उत्तम, अष्ठ ; ( ठा २, १ )। "गोत्त, "गोय
 न [ °गोत्र ] १ उत्तम गोत्र, श्रेष्ठ वंश ; २ कर्म-विशेष,
 जिसके प्रभाव से जीव उत्तम माना जाता कुल में उत्पन्न
 होता है; ( ठा २, ४; ब्राचा )। - वय न [ वित ]
 १ महावत ; (उत १)। २ वि. महावतधारी ; (उत
 94)1.
उचाअ वि [ दे ] १ श्रान्त, थका हुमा ; ( म्रोघ १५१८) ।
 २ पुं, त्रालिंगन, परिरम्भ ; ( सुपा ३३२ )। 🎋 🐣
उचाइय वि दि उत्याजित । उत्थापित, उठाया हुमा ;
 " उचाइया नगरा '' (स २०६)।
उचाग पुं [ उचाग ] हिमाचल पर्वत । °यः वि [ °ज ]
 हिमाचल में उत्पन्न ; " उचागयठायालद्रसंठियं " ( कप्प )।
उचाड वि [देः] विपुल, विशाल ः (दे १, ६७)। 🗸
उज्ञाड सक दि । १ रोकना, निवारना । २ अक. अफ-
 सोस करना, दिलगीर होना ; ( हे २, १६३ टि )।
```

" भरिउच्चरंतपसरिअपिअसंभरणिपुणो वराईए ।

उचाडण न [ उचाटन ] १एक स्थान से दूसरे स्थान में उठा ले ज्ञाना, स्व-स्थान से अष्ट करना । र मन्त्र-विशेषं, जिस-के प्रभाव से वस्तु अपने स्थान से उड़ायी जो संकती है; " उचाडण्यंभणमोहणाइ सन्त्रंपि मह करगयं व " ( सुपा ४६६ )। उचाडणी स्त्री [ उचाटनो ] थिद्या-विशेष, जिसके द्वारा वस्तु अपने स्थान से उड़ायी जा सकती है; ( सुर १३, ة ( P = उच्चाडिर वि [ दे ] १ रोकने वाला, निवारण करने वाला ; २ अफ़सोस करने वाला, दिलगीर ; " किं उद्घार्वेतीए, उद्य जूरंतीए किं नु भीत्राए। उचाडिरोए वेव्वेति, तीए भिण्यं न विम्हरिमो " (हेर, १६३)। उचार सक [ उत्+चारय् ] १ वोलना, उचारण करना। २ मलोत्सर्ग करना, पाखाना जाना । उचारेइ; (उवा) । वक्र--उचारयंत ; (स १०७) ; उचारेमाण ; (कप्प ; गाया १, १)। कृ--उचारेयन्व ; ( उवा )। उच्चार पुं [ उच्चार ] १ उचारण । २ विष्ठा, मलोत्सर्ग ; ( सम १०; उवा ; सुपा ६११ )। उचार वि [दे] विमल, स्वच्छ ; (दे १, ६७) 1 उच्चारण न [ उच्चारण ] कथन, " इसिं हस्सपंचक्खह-चारणद्वाए " ( श्रीप )। उच्चारिअ वि [दे] गृहोत, उपात्त: (दे १, ११४)। उच्चारिअ वि [ उच्चारित ] १ कथित, उक्त ; २ पाखाना गया हुआ ; (राज)। उच्चाल सक [उत्+चालय्] १ ऊँचा फेंक्ना । २ दूर करना । संकृ—"उच्चालङ्य निहाणिंसु अदुवा आसणाओ खलइंसु " ( श्राचा )। उच्चालइय वि [ उच्चालियतृ ] दूर करने वाला, लागने वाला ; " जं जाणेजा उचालइयं तं ,जाणेजा दुरालइयं" (आचा)। उच्चालिय वि [ उच्चालित ] उठाया हुया, ऊँचा किया हुआ, उत्थापित; "उच्चालियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमहाए '' ( ऋोघ ७४८ ; दसनि ४१ )। उच्चाच सक [ उच्चय ] ऊँचा करना, उठाना । संकृ --उच्चावइत्ता । "दोवि पाए उच्चावइता स्व्वश्रो

समंत समभिलोएज्ज " ( पर्ग्य १७ ) ।

उच्चाव्य वि [उच्वावच ] १ ऊँचा श्रीर नीचा ; ( णाया, . १, १; पराण ३४ ) । २ उत्तम ग्रीर अधम ; ( भग १४ )। ् ३ अनुकूल और प्रतिकृल ; (भग १, ६)। ४ असमञ्जस, ग्रन्यवस्थितः, (ग्णया १,१६) । ५ विविध, नानाविध <sup>५</sup>उ च्चा-वयाहिं सेज्जाहिं तवस्सी भिक्लू थामतं '' (उत ८)। ६ उत्कृष्टतर, विशेष उत्तम " तए एं तस्त आणंदस्त समणोवास- भ गस्स उच्चावएहिं सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणप।सहोववासहिं ग्रप्पणं भावेमाणस्य " ( उवा ; श्रीप )। उच्चिट्ट अक [उत्+स्था ] खडा होना । उच्चिद्ध; (काल) । उच्चिडिम वि [ दे ] मर्यादा-रहित, निर्लाउन, भ उच्चिडिमं मुक्कमज्जायं " (पात्र )। उच्चिण सक [ उत्+चि ] फूल वगैरः को तोड़ कर एकतित करना, इकट्ठा करना। उचिएइ; (हे ४, २४१)। वकु - उच्चिणंत ; (भवि.)। उच्चिणण न [ उच्चयन ] अवचयन, एकलोकरण ; (सुपा ४६६)। उञ्चिणिय वि [ उच्चित ] इकहा किया हुत्रा; त्रवचित ; (पाद्य)। उच्चिणिर वि [ उच्चेतृ ] फूल वर्गरः को चुनने वाला ; 🍒 (कुमा)। उच्चिय देखो उचिय " तस्स सुत्रोच्चियपन्नत्रेण संतोसमणुपता " ( उप १६९ टी )। उच्चिवलय न [दे] कजुषित जल, मैला पानी ; (पात्र)। उच्चुंच वि [ दे ] दृत, गर्विष्ठ, श्रमिमानी ; ( दे १, ६६ )। उच्चुग वि [ दे ] त्रनवस्थित ; ( षड् ),। उच्चुड अक [ उत् + चुड् ] अपसरण करना, हटना । वकृ—उच्खुडंत ; ( गउड ७३३ )। उच्खुरप सक [ चर् ] चढ़ना, श्राल्ड होना, ऊपर वैठना । उच्चुप्पइ ; (हे ४, २४६ )। उच्चुप्पिअ वि [ दे. चटित ] ब्राह्ड, ऊपर चढा हुआ ; (दे १, १००)। उच्चुरण [ दे ] उन्छिष्ट, ज्या ; ( षड् )। उच्चुलउलिअ न [दे] कुत्ह्ल से शोघ्र २ जाना ; (दे 9, 939 ) 1 उच्चुल्ल वि [ दे ] १ उद्दिग्न, बिन्न ; २ ग्रविरूड, ग्रारूड; ३ भीत, इरा हुआ ; ( दे १, १२७ )। उच्चूड पुं [उच्चूड] निशान का नीचे लटकता हुआ श्ङ्गारित वस्नांश ; ( उव ४४६ )।

उच्चूर—उच्छविअ उच्चूर वि [ दे ] नानाविध, बहुविध ; ( राज )। 🗸 🦠 उच्चूल पुं [ अवचूल ] १ निशान का नीचे लटकता हुया - श्रङ्गारित वस्त्रांश ; ( उप ४४६ टि ) । २ ऊंधा-सिर--पैर ऊपर और सिर नोचे कर —खड़ा किया हुआ; (विया १,-६)। उच्चे देखो उच्चिण। उच्चेइ ; (हे ४, २४१)। हेकु—उच्चेउं; (गा १४६)। 💎 😁 उच्चेय वि [ उच्चेतस् ] चिन्तातुर मन वाला ; ( पात्र )। उच्चेल्लर न [ दे ] १ जवर भूमि ; २ जर्बन स्थानीय केश ; (दे १, १३६)। उच्चेच वि [दे] प्रकट, व्यक्त ; (दे १, ६७)। .... उचोड पुं दि । शोषण : " चंदणुचोडकारो चंडो देहस्स दाहो " (कप्पू ; प्राप )। उच्चोल पुं दि । १ लेद, उद्देग ; २ नोवी, स्त्री के कटो-वस की नाडी; (दे १, १३१)। उच्छ पुं [ उक्षन् ] वैल, वृषभः ( हे २, १७ )। उच्छ पुं [दे] १ आँत का आवरण ; (दे १, ८४)। २ वि. न्युन, होन, ; " उच्छतं वा न्यूनह्रवर्म् " ( पण्ह . २,१)। . . . उच्छक्ष पुं [ उत्सव ] चण, उत्सव ; ( हे २, २२ )। °उच्छअ वि [ प्रच्छक ] प्रश्न-कर्ता ; ( गा ५० )। उच्छाइअ वि [ उच्छादित ] ्त्राच्छादित; '' पाल्वउच्छाइय-वच्छ्यलो " (काल )। उच्छंखल वि [ उच्छृङ्खल ] १ शृङ्खला-रहित, अवरोध-वर्जित, वन्धन-शून्य ; २ उद्धत, निरंक़्श ; ( गउड )। उच्छंखलिय वि [ उच्छृङ्खलित ] अवरोध-रहित किया हुआ, खुला किया हुआ, " उच्छंखिलयवणाणं सोहग्गं किंपि पवणाणं '' ( गउड )। उच्छंग पुं [ उत्सङ्ग ] मध्य भाग ; " मउडुच्छंगपरिग्गहमि-यंकजोग्हावभासियो पसुवइयो " ( गउड ; से १०, २ )। २ कोड, कोला ; ( पात्र ) ; "उच्छंगे णिविसेता" (त्रावम) । ३ पृष्ठ देश ; ( श्रीप )। उच्छंगिअ वि [ उत्सङ्गित ] कोले में लिया हुया ; (उप ६४८ टी )। उच्छं राअ वि दे ] त्रागे किया हुत्रा, त्रागे रखा हुत्रा ;/( दे १, १०७ )।

उच्छट्ट पुं 🛚 दे 🗍 चोर, डाकू ; ( दे १, १०१ )। 🤝 उच्छडिअ वि [दे] चुराई हुई चीज, चोरी का माल ; (दे १, ११२)। °उच्छण न [ प्रच्छन ] प्रश्न, पूछना ; ( गा ५०० )। उच्छण्ण देखो उच्छन्न; (हे १, ११४ )। उच्छत न [ अपच्छत्र ] १ त्रपने दोप को दकने का व्यर्थ प्रयत्न, गुजराती में " ढांकपिछोडो ; " २ मृशावाद, भूठ वचन ; (पएह १, २)। उच्छन्न वि [ उत्सन्न ] छिन्न, खिरडत, नष्ट ; ( कुमा ; सुपा३८४)। उच्छप्प सक [ उत्+सर्पय् ] उन्नत करना, प्रभावित करना । उच्छप्पइ ; ( सुपा ३५२ ) । वक्ट—उच्छप्पंत ; (सुपा २९६)। उच्छप्पण न [ उत्सर्पण ] उन्नति, अभ्युदयः ;ः ( सुपा २७१)। उच्छपणा स्रो [ उत्सर्पणा ] ऊपर देखो; "जिणपवयणिम उच्छंप्पणाउ कारेइ विविहात्रो " ( सुपा २०६ ; ६४६ ) । उच्छल अक [ उत्+शल् ] १ उछ्तना, ऊँचा जाना। २ कूदना। ३ पसरना, फैलना। वक्ट-उच्छलंतः (कप्प:गउड)। उच्छलण न [उच्छलन] उछ्लना; (दे१, १९८; ६, ११४)। उच्छलिअ वि [ उच्छलित ] उछला हुन्रा, ऊँचा गया हुआ, (गा ११७; ६२४; गउड )। र प्रस्त, फैला हुआ " ता तास वरगंधों। उच्छलियो छलिउं पिव गंधं गोसीसचंदगावगास्सं रें .( सुपां र३८४ )। उच्छल्ल देखो उच्छल । उच्छल्ल ; ( पि ३२७ ) । "उच्छ-ल्लांति समुद्दा '' ( हे ४, ३२६ )। उच्छल्ल वि [ उच्छल ] ऊल्लने वाला ; ( भवि )। 🗥 उच्छरुंळणा स्त्री [दे] अपवर्तना, अपप्रेरणा "कप्पडप्पहार-निद्दययारिक्वयवरफरुसवयणतज्ञणगलञ्छल्लुञ्छल्लाणाहिं विमणा चारगवसिंह पवेसिया" (पगह १, ३)। उच्छित्लिअ देखो उच्छिलिअ ; ( भवि )। उच्छिटिळअ वि [दे] जिसकी छाल काटी गई हो वह ; "तहणो उच्छल्लिया य दंतीहिं " ( दे १, १११: )। उच्छंट पुं [ दे ] मड़प से की हुई चोरी ; 🗸 दें १, १०१ ; उच्छत्र देखो उच्छअ ; ( कुमा )। २ उत्सेक ; ( भिव )। उच्छविअ न [दे] शय्या, विज्ञैना ; ( दे १, १०३ ) । /

पात्र )।

उच्छंघ देखो उत्थंघ ; ( हे ४, ३६ टि )। 😤 🚌

```
उच्छह थ्रक [ उत्+सह् ] उत्साहित होना । वक् —उच्छ-
   हंतः (भवि)।
  उच्छहिय वि [ उत्सहित ] उत्साह-युक्त ; ( सण ) ।
  उच्छाइश वि [ अवच्छादित ] ग्राच्छादित, दका हुगा ;
    ( पडम ६१, ४२ ; सुर ३, ७१ )।
  उच्छाडिअ ( त्रप ) वि [ अवच्छादित ] ब्का हुत्रा ;
    भवि )।
  उच्छाण देखो उच्छ=उच्चन् ; ( प्रामा )।
  उच्छाय पुं [ उच्छाय ] उत्सेध, ऊँचाई ; ( ठा ७ )।
   उच्छायण वि [ अवच्छादन ] ब्राच्छादक, ढकने वाला ;
    (स३२३)।
  उच्छायण वि [ उच्छादन ] नाराक ; ( स ३२३ ; ४६३ )।
  उच्छायणया ) स्त्री [ उच्छादना ] १ उच्छेद, विनाश ;
  उच्छायणा । (भग १४)। २ व्यवच्छेद, व्यावृत्ति ;
    (राज)।
  उच्छार देखो उत्थार=श्रा+क्रम् ; (हे ४, १६० टि)।
  उच्छाल सक [ उत् + शालय् ] उछालना, ऊँचा फे कना
    वक्ट--उच्छालिंत: (कुम्मा ४)।
  उच्छालण न [उच्छालन] उछालना, . उत्नेपण ;
    (कुम्मा १)।
  उच्छालिअ वि [ उच्छालित ] फे का हुआ, उत्वितः ;
    (सुपा ६७)।
  उच्छास देखो असास ; ( मै ६८)।
  उच्छाह सक [ उत्+साह्य ] उत्साह दिलाना, उत्तेजित
   करना। उच्छाहरू ( सुपा ३५२ )।
  उच्छाह पुं [ उत्साह ] १ उत्साह ; ( ठा २, १ )। . २
    दृढ़ उद्यम, स्थिर प्रयतन ; ( सुज २० )। ३ उत्कंठा, उत्सु-
    कता ; (चंद २०)। ४ पराक्रम, वल ; १ सामर्थ्य,
    शक्ति ; ( ब्राचू १ ; हे १, ११४ ; २, ४८ ; पटम २०,
    99=)1
्र उच्छाह पुं [ दे ] सूत का ड़ोरा ; ( दे १, ६२ )।
  उच्छाहण न [ उत्साहन ] उत्तेजन, प्रोत्साहन ; ( उप
  ५६७ टी )।
  उच्छाहिय वि [ उत्साहित ] प्रोत्साहित, उत्तेजित ;
    (पिंड)।
  उन्छिदं सक [ उत्+छिद् ] उन्मूलन करना, ऊवेडना।
    संक्--- उच्छिंद्भ : ( सूक्त ४४ )।
```

```
उच्छिपग वि [ अवच्छिम्पक ] चोरों को खान-पान वगैरः
 की सहायता देने वाला ; ( पण्ह १, ३ )।
उच्छिंपण न [ उत्क्षेपण ] १ ऊपर फे कना ; २ वाहर
 निकालना ; (पण्ह १, १)।
उভিন্তह वि [ उভিন্তष्ट ] जूरा, उভিন্ত ; ( सुपा ११७ ; 🌱
  ३७५ ; प्रासू १५८ )।
उच्छिण्ण वि [उच्छिन्न] उच्छिन, उन्मृलित ; ( ১ k )।
उच्छित वि [ दे ] १ उत्तिप्ता, फे का हुआ ; २ विचिप्ता,
  पागल ; (दे १, १२४)।
उच्छित्त वि [ उत्थिप्त ] फे का हुआ ; ( से ४, ६१ ;
  पाश्र )।
उच्छित्त देखो उद्विय: (से २, १३; गउड)।
उच्छित वि [उत्सिका ] सीचा हुआ, सिक ; (दे १,
  १२३)।
उच्छिन्न देखो उच्छिण्णः ( कप्प )।
उञ्छिपांत देखो उक्खिव ।
उन्डिख्य वि [ उन्डिक्ट्रत ] उन्नत, ऊँचा ; ( राज ) ।
उर्विछरण वि दि ] उच्छिष्ट, जूठा ; ( षड् )।
्डिन्डिल्ल न [दे] १ छिद्र, विवर ; (दे १,६४)।
  वि अवजीर्ण; (षड्)।
उच्छु देखो इक्खु ; ( पात्र ; गा ५४१ ; पि १७७ ; ब्रोब
  ७७१ ; दे १, ११७ )। °जात न [ °यान्त्र ] ईख पीलन
  का.सांचा ; (दे ६, ४१)।
उच्छु पुं [दे] पवन, वायुः; (दे १, ८४)।
उच्छुअ वि [ उत्सुक ] उत्करिक्त ; ( हे २; २२ )।
्रउच्छुअ न [ दे ] डरते २ की हुई चोरी ; ( दे १, ६५ )।
्उच्छुअरण न [दे] ईख का खेत; (दे १, १९७)।
ैं उच्छुआर वि [ दे ] संकन्न, ढका हुब्रा ; ( दे १, ११४ ) ।
उच्छुंडिअ वि [दे] १ वाण वगैरः से ब्राहत ; २ ब्रपहुत,
  छीना हुआ ; (दे १, १३४)।
 उच्छुग देखो उच्छुअ; (सुर ८, ६१')। °ीभूय वि
  [ीभूत ] जो उत्करिक्त हुआ हो ; ( सुर २, २१४ )।
 उच्छुच्छु वि [दे ] दृप्त, ग्रभिमानी ; ( दे १, ६६ )।
 उच्छुण्ण वि [ उत्क्षुण्ण ] ৭ खण्डित, तोड़ा हुत्रा "उच्छुग्गं
  मिह्रें च निह्लिअं" (पात्र )। २ आकान्त,
  "रङ्गावि त्रणुच्छुगणा, वीसत्थं मारुएण वि त्रणालिदा ।
    तित्रसेहिंवि परिहरित्रा, पर्वगमेहि मलित्रा सुवेलुच्छगा''
                                     (से १०, २)।
```

उच्छुभह ; (भग १४)। उच्छुर वि [ दे ] अविनक्षर, स्थायी ; ( दे १, ६% )। उच्छुरण न [दे] १ ईख का खेत ; २ ईख, ँ ऊख़'; (दे १, ११७)। उच्छुरल पुं [ दे ] १ अनुवाद ; २ खेद, उद्वेग ;/ ( दे १, उच्छूढ वि [ दे ] ब्राह्ड, ऊपर वैठा हुब्रा ; ( षड् ) ार् उच्छूढ वि [ उरिक्षप्त ] १ सक्त, उज्भित ; ( साया १, १ ; डव )। २ मुषित, चुराया हुआ ; ( राज )। दे निष्कासित, वाहर निकाला हुआ; ( औप )। उच्छुद्ध वि [ उत्स्वध ] ऊपर देखो "उच्जुदसरीरघरा अत्रो जीवो सरीरमन्नं ति " ( उच ; पि ६६ )। उच्छूर देखे। उल्लूर=तुड् ; ( हे ४, ११६ टि )। उच्छूल देखो उच्चूल ; (उव )। उच्छेअ वुं [ उच्छेद ] १ नाश, उन्मूलन ; " एगंतुच्छेत्र-व्यवच्छेद, व्यावृत्ति ; '' उच्छेत्रो सुतत्थार्णं ववच्छेउति वृतं भवति " ( निचू १ )। उच्छेयण न [ उच्छेदन ] विनाश, उन्मूलन ; " चिंतेइ एस समग्रो एयस्युच्केयणे मज्भ " ( सुपा ३३४ )। उच्छेर अक [ उत्+िश्र ] १ ऊँचा होना ; उन्नत होना । २ म्रधिक होना, म्रातिरिक्त होनाः। वक्त--उच्छेरंतः (काप्र १६४)। उच्छेब पुं [ उत्क्षेप ] १ कँचा करना, उठाना । २ फॅक्ता : ( वव २,४)। उच्छेवण न [ उत्थेपण ] अपर देखो ; ( से ६, २४ )। उच्छेबण न [दे] घृत, घी ; (दे १, ११६) । उच्छेह पुं [ उत्सेध ] ऊँचाई, ; (दे १, १३० )। उच्छोडिय वि [ उच्छोटित ] छुडाया हुआ, मुक्त किया हुआ : "उन्छोडिय-वंधो सो रहा भिण्यो य भद् ! उनिवससु" ( सुर १, १०५ ) ; " पासद्रियपुरिसेहिं तक्खणमुच्छोडिया य से बंधा " ( सुर २, ३६- )। उच्छोभ वि [ उच्छोभ ] १ शोभा-रहित ; २ नः पिशुनता,

चुगली ; ( राज )।

वक्-उच्छोलंत ; ( राज )।

उच्छोल सक [ उत्+मूलय् ] उन्मूलन मरना, अवेडना ।

उच्छुद्ध वि [दे] १ विचित्तः, २ पतितः ( ब्रोघ ३२० मा )।

उच्छुभ सक [अप+क्षिप्] ब्राक्रीश करना, गाली देना।

उच्छोल सक [उत्+क्षालय् ] प्रचालन करना; धोना । वक् - उच्छोलंत ; ( निचु १७ ) । प्रयो; वक् --उच्छोलावंत ; ( निच १६ )। उच्छोलण न [उत्थालन] प्रमृत जल से प्रचालन ; " उच्छोलणं च कक्कं च तं निज्जं परियाणिया " ( सूत्र १, ६ ; औप )। उच्छोलणा स्री [ उत्क्षालना ] प्रज्ञालन ; ( दस.४ ) । उच्छोला स्त्री [दे] प्रभूत जल " नहदंतकेसरो मे जमेड उच्छोलघोयणो अजग्रो " ( उव )। उजु देखो उज्जु : ( श्राचा ; कप्प )। उजुअ देखो उज्जुअ ; ( नाट ) । उज्ज देखो ओय=श्रोनस् ; ( कप्प )। उज्ज न [उर्फ़्त] १ तेज, प्रताप ; २ वल ; (क्रिप् )। उज्जञ्जणी ) स्त्री [ उज्जयनी, <sup>°</sup>यिनी ] नगरी-विशेष, उज्जइणी 🔰 मालव देश की प्राचीन राजधानी, आजकल भी यह " उज्जैन " नाम से प्रसिद्ध है ; ( चारु ३६ ; पि ३⊏६ )। उन्तंगल न [दे] वलात्कार, जवरदस्ती ; २ वि दीर्घ, लम्बा; (दे १, १३४)। उज्जगरय पुं [ उउजागरक ] १ जागरण, निदा का श्रभाव ; " जत्थ न उज्जगरत्रो, जत्थ न ईसा विसरेणं माणं 🕽 🚎 सब्भावचाडुयं जत्थ, नित्य नेहो तहिं नित्थ " (वज्जा ६८)। उज्जिग्गिर न [ ] जागरण, निद्रा का श्रभाव ; ( दे ृ , १, ११७ ; वज्जा ७४ )। उज्जग्गुज्ज वि [ दे ] स्वच्छ, निर्मल ; ( दे १, ११३ )। उज्जड वि [ दे ] ऊजाड, वसति-रहित ; ( दे १, ६६ ) 🥍 उनिकराणरंयभरोणयतलजज्जरंभूविसदृविलविसमा । ·थोउज्जडक्कविडवा इमात्रो ता उन्दरथलीत्रो " ( गउड ) । उज्जणिअ वि [ दे ] वक, टेड़ा ; ( दे १, १११ ) । 🦯 उज्जम अक [ उद्+यम् ] उद्यम करना, प्रयत्न करना । उज्जमइ ; (धम्म १४)। उज्जमह ; (उन)। वक्र— उज्जमंत, उज्जममाण ; ( पण्ह १, ३ ) ; " ए करेइ ंदुक्खमोक्खं उज्जममाणावि संजमतवेसु " ( सूत्र १, १३ )। कृ—उज्जिमिअञ्च, उज्जिमेयञ्च ; ( सुर १४, ⊏३ ; सुपा २८७ ; २२४ )। हेक्ट—उज्जमिउं ; ( उव )। उज्जम पुं [ उद्यम ] उद्योग, प्रयत्नं ; ( उव ; जी ४० ; प्रास् १११)।

```
उज्जमण ( ग्रप ) न [ उद्यापन ] उद्यापन, व्रत-समाप्ति-
     कार्य ; (भिव )।
   उज्जिमिय ( ग्रप ) वि [ उद्यापित ] समापित ( न्रत ) ;
     (भवि)।
   उज्जय वि [ उद्यत ] उद्योगी, उद्युक्त, प्रयत्नशील ; ( पात्र ;
     काप्र १६६; गा ४४८)। "मरण न [ "मरण ] मरण-
    विशेष ; ( त्राचा )।
   उज्जयंत पुं [ उज्जयन्त ] गिरनार पर्वत ; " इय
     उज्जयंतकृप्यं, ग्रवियप्यं जो केरइ जिखभतो " (ती :
    विवे १८); "ता उज्जयंतसत् जएस तित्येस दोस्वि
     जिणिंदे " ( मुणि १०६७६ )।
   उज्जल अक [उद् + ज्वल् ] १ जलना । २ प्रकाशित होना,
               उज्जलंति ; ( श्विक ११४ )।
    उज्जलंत ; ( गंदि )।
   उज्जल वि [ उज्ज्वल ] १ निर्मल, स्वच्छ ; ( भग ७, ८ ;
    कुमा )। २ दीप्त, चमकीला; (कप्प; कुमा)।
ि उज्जल [ दे ] देखो उज्जवल ; ( हे २, १७४ टि )।
   उज्जलण वि [उज्ज्वलन] चमकीला, देदीप्यमान,
    " जालुज्जलगागअंवरंव कत्थइ पयंतं अइवेगचंचलं सिहिं "
    (कप्प।
   उज्जलिअ वि [उज्ज्विलत ] १ उद्दीप्त, प्रकाशित ; ( पडम
     ११८, ८८; श्रीप)। २ ऊँची ज्वालाश्रों से युक्त ;
    (ज़ीव ३)। ३ न. उद्दीपन ; (राज)।
 🗸 उर्ज्जल्ल वि [ दे ] स्वेद-सहित, पसीना वाला, मलिन ; "मुंडा
    कंड्विराट्ठंगा उज्जल्ला असमाहिया '' (स्त्र १, ३.)।
    २ वलवान, विलब्द ; ( हे २, १७४ )।
  ्र उज्जल्ल न [ भौज्ज्वल्य ] खञ्ज्वलता 🕫 (गा ६२६ ) ।
्र उज्जल्ला स्त्री [ दे ] वलात्कार, जवरदस्ती ; (दे १,६७ )।
   उज्जव श्रक [ उद्+यत् ] प्रयत्न करना । वक्न--"सट्डुवि
    उज्जवमाणं पंचेव करंति रित्तयं समणं" ( उव )।
   उज्जवण देखो उज्जावण ; ( भवि )।
   उज्जाअर ) पुं [ उज्जागर ] जागरण, निद्रा का ग्रभाव ;
   उउजागर) (गा ४८२; वज्जा ७६
  र्रउज्जाडिअ वि [ दे ] उजाड किया हुत्रा ; ( भवि )।
   उज्जाण न [ उद्यान ] उयान, वगीचा, उपवन ; ( त्राणु ;
    कुमा )। °जन्ता स्त्री [ °यात्रा ] गोष्टी, गोठ ; ( गाया
    १,१)। °पालअ, °वाल वि [पालक, °पाल]
    वगीचा का रचक, माली ; ( सुपा २०८; ३०१ )।
```

उज्जाणिश वि [ शोद्यानिक ] उद्यान-संवन्धी। (भग १४, १)। उज्जाणिअ वि [दे] निम्नीकूत्र नीचा (देवं, ११३)। उज्ज्ञाणिआ } स्त्री [ औद्यानिका ] गोष्टी, गो उज्जाणिगा जित्थ लोगो उज्जाणित्राए वच्छः, (निचू 🗀 ; स १५१ )। उज्जाणी स्त्री [ औद्यानी ] गोष्ठी, गोठ ; ( ह् उज्जाल सक [उद्+ज्वालय्] १ ऊजाला करन संक्र—उज्जालिय, उज्जालिता ; ( दस 🏌 ; श्राना ) । ( इस ४ )। उज्जालण न [ उज्ज्वालन ] जलाना ; उज्जालिअ वि [ उज्ज्वालित] जलाया हुँ हुआ ; ( सुर ६, ११७ )। उज्जावण न [उद्यापन ] व्रत का समाप्ति-कार (प्रारू)। उज्जाविय वि [ दे ] विकासित ; ( सण ) । उज्जित देखो उज्जयंत ; ( गाया १, १६ ) <sup>;</sup> "उज्जितसेलसिहरे, दिक्खा नार्णं निसोहित्रा जस् \_ तं धम्मचक्कवृष्टिं, श्रारिट्डनेमिं नमंसामि " (पिडि)। उज्जीरिअ वि [दे] निर्भर्तित, अपमानित, तिरस्कृतः; (दे १, ११२)। उन्जीवण न [ उन्जीवन ] १ पुनर्जीवन, हिं पभावो एसो कुमरस्सुज्जीवणे जात्रो " ( सुपा १०४ )। उद्दीपन ; ( सगा )। जिलाया हुआ ; उज्जीविय वि [ उज्जीवित ] पुनर्जीवित, ( सुपा २७० )। (भ्रौप; भ्राचा) । उज्जु वि [ ऋजु] सरल, निष्कपट, सीधा ; ्रयाचा ; उत ) । °कड़ वि [ °कृत ] १ निष्कपट तपस्वी ; ( °कड़ वि [ °कृत् ] माया-रहित ग्राचरण वा ; ( ग्राचा)। °जंड़, °जंडु वि [ °जंड़] सरल किन्तु मूर्ख, तात्पर्य को नहीं )। °मइ स्रीं समभाने वाला ; (पंचा १६ ; उत २६ ामान्य मनोज्ञान ; [°मति ] १ मनःपर्यव ज्ञान का एक भेद, स सामान्य रीति से दूसरों के मनोभाव को जान वा विश्वास्थिया स्त्री मनो-ज्ञान वाला ; ( पगह २, १ ; श्रीप )। [°वालिका] नदी-विशेष, जिसके किना भगवान् महा-वीर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुत्रा था ; (कप् ; स ४३२)। °सुत्त पुं [ °सूत्र ] वर्तमान वस्तु को ही मानने वाला नय-विशेष ; ( ठा ७ )। °सुय पुं [ °श्रुत ] देखो पूर्वोक्त

```
उउतुअ— उउमाय ]
  त्रर्थ ; " पञ्चुप्पन्नगाही उज्जुसुत्रो गयविही मुगेत्रव्वो "
 (अणु)। °हत्थ पुं [ °हस्त ] दाहिना हाथ ; (ओघ
 १११)।
उज्जुअ वि [ ऋजुक ] ऊपँर देखो ; ( श्राचा ; कुमा ; गा
१६६; ३५२ )।
उज्जुआइअ वि [ऋजुकायित ] सरल किया हुत्रा ;
  (सं १३: २०)।
उज्जुग देखो उज्जुअ : (पि ४७)।
उज्जुत्त वि [ उद्युक्त ] उद्यमी, प्रयत्न शील ; ( पुर ४,
  १५; पात्र )।
उज्जुरिक्ष वि [दे] १ ज़ीण, नष्ट; २ शुष्क, सूखा;
 (दे १, ११२)।
उन्जेणग पुं [ उन्जयनक ] श्रावक-विशेष, एक उपासक का
 नाम ; ( आचू ४ )।
उउजेणी देखो उउजइणी ; ( महा ; काप्र २३२ )।
उज्जोथ सक [ उद्द+द्योतय् ] प्रकाश करना, उद्योत करना ।
 उज्जोएइ: (महा )। वक्ट—उज्जोयंत, उज्जोइंत,
 उज्जोयमाण, उज्जोएमाण ; ( गाया १, १; सुपा ४७ ;
 सुर ⊏, ⊏७ ; सुपा २४२ ; जीव रे )।
उज्जोअ पुं [ उद्योग ] प्रयत्न, उद्यम ; ( पडम ३, १२६ ;
 स्क ३६ : पुष्फ २८ ; २६ )।
उज्जोक्ष पुं [उद्घोत ] १ प्रकाश, उजैला । °गर वि
 [ °कर ] प्रकाशक ; " लोगस्स उज्जोत्रगरे, धम्मतित्थ-
 यर जिले " (पडि; पात्र ; हे १, १७७)। र उद्योत
 का कारण-भूत कर्म-विशेष ; (सम ६७ ; कम्म १)।
 °तथ न [ शस्त्र ] राख-विशेष ; ( पडम १२, १२८ )।
उज्जोअग वि [ उद्दर्शतक ] प्रकाशक " सन्वजगुज्जोयग-
 स्स " ( ग्लंदि )।
उज्जोअण न [ उद्द्योतन ] १ प्रकाशन, त्रवभासन ; ३ वि.
 प्रकारा करने वाला ; ( उप ७२८ टी )। ३ पुं सूर्य, रवि ।
 ४ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ; ( गु ७ ; सार्घ ६२ )। . .
उद्घोअय वि र उद्योतक े १ प्रकाशक । २ प्रभावक,
ं उन्नति करने वाला ; ( उर ५, १२ )।
उज्जोइंत देखो उज्जोअ=उद्+द्योतय्।
उज्जोइय वि [ उद्योतित ] प्रकाशित ; ( सम १६३ ;
 सुपा २०४ )।
उज्जोपमाण देखो उज्जोअ=उद्+योतय् ।
```

उज्जोमिथा स्वी [ दे ] रश्सि, किरण ; ( दे ने, ११४ )।

उज्जोव देखो उज्जोअ=उद् + बोतय् । वक्त—उज्जोवंत, उज्जोवयंत, उज्जोवेंत, उज्जोवेमाण ; (पंटम २१, ८ " १४ ; स २०७ ; ६३१, ; ठा प )। उज्जोवण न [ उद्देघोतन ] प्रकाशन ; ( स ६३१ )। उज्जोविय देखो उज्जोइय ; ( कप्प ; णाया १, १ ; पण्ह १, ४:, पडम ८, २६० ; स ३६ )। उज्म सक [ उज्मू ] लाग करना, छोड़ देना। उज्मइ ; ( महा )। कवक - उजिमाजनमाण ; ( उप २११ टी )। संकु--उज्मिअ, उज्मिउं, उज्मिजण ; ैं( ग्रिमि ६० : पि ४७६; राज )। हेक्च - उजिमत्तए; ( खाया १, ८)। कृ--उज्भियव्य ; ( उप ४६७ टी )। उज्मत पुं [ उज्मत, उद्धर्ध्य ] उपाध्याय, पाठक ; ( विसे 398= )1 उजमां ) वि [ उजमांका ] लाग करने वाला, छोड़ने वाला ; उज्मत्रा ) (सुत्र १, ३ ; उप १७६ टी )। उज्माण न [ उज्मान ] परिल्याग ; ( उप १७६; प्र ४०३ ; परम १, ६० ; ग्रौप )। ो स्त्री [ उज्भाना ] परिलाग ; ( उप ५६३ ; 🕆 उउभाणा । याव ४ )। उज्मणिअ वि [दे] १ विकीत, वेचा हुआ; २ निम्नीकृत, नीचा किया हुआ ; (षड्)। उज्भामण न [दे] पलायन, भागना ; (दे १, १०३)। उज्मतमाण वि [दे] पलायित, भागा हुआ ; ( वड्)। उज्मार पुं [ निर्मार ] पर्वत से गिरने वाला जल-प्रवाह, पहाड़ का भरना ; ( गाया १, १ ; गउड ; गा ६३६ )। विण्णों स्त्री [°पर्णों ] उदक्-पात, जल-प्रपात ; ( निचू ४ )। उजमारिआ वि [दे ] टेढ़ी नजर से देखा हुआ ; र विचिप्त ; / ३ जिप्त, फेंका ुब्रा; ४ परिस्रक्त, उज्मित; ( दे १, 🖯 933)1 उज्मल वि [ दे ] प्रवल, वलिष्ठ ; ( षड् ) । उज्मिलिअ वि [दे] १ प्रतिप्त, फेका हुआ ; २ विचिप्त, र (पड्)। उज्मस्स पुं [ दे ] उद्यम्, उद्योग, प्रयत्न ; ( दे १,६५ ) 🏸 उज्मसिअ वि [ दे ] उत्कृष्ट, उत्तम ; ( पड् ) । °उज्मा देखो अउज्मा ; ( उप प्ट ३७४ )। उज्माय पुं [ उपाध्याय ] विद्या-दाता गुरु, शिच्नक, पाठक ; ( महा ; धुर १, १८० ) ।

उज्कासि वि [ उद्भाःसिन् ] चमकने वाला, देदीप्यमान, 🦯 "कंकगुज्भासिहत्था" ( गंभा )। 📞 उजिक्तंखिञ न [ दे ] १ वचनीय, लोकापवाद ; २ वि. निन्द-नोय ; ३ कथनीय ; ( दे ३, ४४ )। उजिम्मय वि [ उजिम्मत ] १ पिल्लिक, विमुक्त ; ( कुमा )। २ भिन्न ; ( ब्राव ४ )। ३ न् परित्याग ; ( ब्रागु )। °य- पुं /िक ] एक सार्थवाह का पुत्र ; (विषा १, २.)। ंडजिम्मय वि [ दे ] १ शुब्क, सूबा हुआ ; २ निम्नीकृत, नीचा किया हुआ ; ( पड् )। उिक्तया स्त्री [ उिक्तिता ] एक सार्थवाह-पत्नी ; ( गाया ٦, ७ ) ١ उट्ट पुंस्त्री [ उप्द्र ] ऊँट, क्राभ ; ( विपा १, ६ ; हे २, ३४ ; उवा )। स्त्री--उट्टो ; ( राज )। उद्दार पुं [ अवतार ] घाट, तोर्थ, जलाशय का तट ; " ग्रह ते तुरउद्दार बहुभडमधेर सुनत्थकमलवणे । जहिच्छं समग्तलाए कुमारगया" लीलायं ति ( पउम ६८, ३० )। उद्दिय ) वि [औष्ट्रिक] १ ऊँट संबन्धी; २ ऊँट के उद्दियय रे सेमी का बना हुआः ; ( ठा ४, ३ ; श्रोघ ७०६ )। ३ भृत्य, नौकर ;. ( कुमा )। ४ बड़ा, घट ; ( उवा:) । : उद्दिया स्त्री [ उप्ट्रिका ] घड़ा, घट, कुम्भ ; ( विपा १, ६ ; डवा )। ेसमण पुं [ेश्रमण ] ब्राजीविक-मत का साधु जा वड़ वड़ में वैठ कर तपस्या करता है ; ( श्रोप )। उट्ट त्रक [ उत्+स्था ] उटना, खड़ा होना। उद्रइ ः (हे , ४, १७; महा ) । उट्टेंइ; (पि ३०६)। वक्त<del> उट्टंत</del>; ( गा ३८२ : सुपा २६६ ) : उद्दित : ( सुर-८, ४३ ; १३, ४३)। संक - उद्घाय. उद्घित्तु, उद्घित्ता, उद्घेता; ( राज ; त्राचा ; पि ४८२ ) हेकु—उद्विउं ; ( उप पृ २५=) | उट्ट वि [ उत्थ ] उत्थित, उग्र हुआ ; ( त्रोघ ७० ; उवा ) °बइस अप [ ीपवेश ] उठ-वेठ ; ( हे ४, ४२३ ) । उद्व पुं [ओष्ठ] होठ, अधर ; (सम १२४ ; सुपा ४२३ )। उद्दंभ सक [अव+स्नभ् ] १ ब्रालुम्बन देना, सहारा देना। २ आक्रमण करना। कर्म-उद्ग्याइ ; (हे ४, ३६४)। संक्र-- "उद्दंभिया एगया कार्य " ( ब्राचा १, ٤, ३, ٩٩)١ उद्वया न [ उत्थापन ] उत्थापन, ऊँचा करना, उठाना ; ( ब्रोघ २१४ ; दं १, ८२ )।

उद्दिय वि [ उत्थापित ] उत्पाटित, उठाया हुआ, खड़ा किया हुआ ; "सा सिणयं उद्गविया भणः किमागमणकारणं सुर्गहे '' (सुर ६, १६०)। उट्टा देखो उट्ट=उत्+स्था ; ( प्रामा )। उट्टा स्त्री [ उत्था ] उत्थान, उठान ; " उट्ठाए उट्टेड" 📝 ( गाया १, १ ; श्रीप )। उट्ट वि [ उत्थाइन् ] उठने वाला ; ( य्राचा )। उद्घाइअ वि [ उत्थित ] १ जो तय्यार हुआ हो, प्रगुण ; (पउम १२, ६६)। २ उत्पन्न, उत्थित ; (स ३७६)। उद्घाइअ देखो उद्घाविअ ; ( उवा )। उट्टाण न [ उत्थान ] १ उठान, ऊँचा होना ; ( उव ) ; "मञ्रसलिलेहिं घडासु त्र वोच्छिज्जइ पसिर्त्रां महिरउद्वागं" (से १३, ३७)। २ उद्भव, उत्पत्ति ; (ग्रोया १, १४)। ३ ब्रारम्भ, प्रारंभ ; (भग १४)। ४ उद्वसन, वाहर निकलना ; ( गांदि )। °सुय न [ °श्रुत ] शास्त्र-विशेव ; (णंदि)। उद्घाय देखो उद्घ=उत्+स्था । **उंद्वाच** सक [ उंत्+स्थापय् ] उठाना । उट्ठावेइ ; (महा) । उद्घावण देखो उद्घवण ; ( कस ) । उद्घावण देखो उवद्घावण ; ''पव्वावंगविहिमुहावगं च अञ्जाविहिं निरवसेसं '' ( उव )। उद्वावणा देखो उवद्वावणा ; ( भत २४ )। उद्घाविभ वि [ उत्थापित ] १ उठाया हुया, खड़ा किया हुआ ; ( नाट ) ; २ उत्पादित ; " तुमए उद्गाविक्रो कली एस '' ( उप ६४८ टी )। उद्विउं उद्वित देखो उट्ट=उत्+स्था । उद्वित्ता उद्वित्तु उद्दिय वि [ उत्थित ] उत्थित, खडा हुआ; ( सुर ३, ६६ )। २ उत्पन्न, उद्भूत ; ( पगह १, ३) ; " विहोसिया कावि उद्विया एसा " ( सुपा ५४१ ) । ३ उदित, उदय-प्राप्त ; ' उद्वियम्मि सूरे " ( त्रणु )। ४ उद्यतः, उद्युक्तः ; ( त्राचा )। ४ उद्वसित, वाहर निकला हुआ ; ( ब्रोघ ६५ भा ) । उद्विर् वि [ उत्थातृ ) उठने वाला ; (सण )। उद्विसिय वि [ उद्घुपित ] पुलकित, रोमाञ्चित ; ( ब्रोघ; कुमा )। उद्दीअ ( त्रप ) देखो उद्दिय ; ( पिंग )।

उट्छ्भ-उड्डिहिंथ] उट्दुम । अब [अव+ष्ठीच्] थ्कना । उट्दुमंति, उट्दुमह ; उट्छुह ∫ (पि १२०)। उट्ठुहह ; (भग १४)। संक्र---उट्छहइत्ता ; (भग १४)। उठिअ ( त्रप ) देखो उद्विय--; ( पिंग--पत्र ४८१ )। <sup>8</sup>उड पुंन [कुट ] घट, कुम्भ ; " पडिवक्खमण्णुपुंजे लावणणउडे अणंगगअकुंमे । पुरिससग्रहिअअधरिए कीस थणंती थणे वहसि" (गा २६०)। <sup>६</sup>उड पुं [ कूट ] समूह, राशि ; " सप्पो जहा श्रंडउडं भतारं जो विहिंसइ " ( सम ५१ )। ं**उड** देखो **पुड**; ( उना ; महा ; गउड ; गा ६६० ; सुर २,१३; प्रास् ३६ )। उडंक पुं [ उटङ्क ] एक ऋषि, तापस-विशेष ; (निचू १२ )। उडंब वि [ दे ] लिप्त, लिपा दुत्रा ; ( पड् )। उडज , पुं [ उटज ] ऋषि-त्राश्रम, पर्ध-शाला, पत्तों से उडय ं वना हुआ घर ; ( अभि १११ ; प्रति ८४ ; अभि उडव ) ३७ ; स १० ) ; "उडवो तावसगेहं " 🔍 ( पाञ्च ) । " जमहं दिया य रात्रो य, हुणामि महुसप्पिसं । तेण में उडग्रो दड्ढां, जायं सरणग्रा भय '' (निच् १)। उडाहिअ वि [ दे ] उत्चिप्त, फेंका हुआः; ( षड् ) 🎷 उडिअ वि [ दे ] अन्विष्ट, खाजा हुआ ; ( षड् ) 🏑 उडिद पुं [दे ] उडिद, माष, धान्य विशेष ; ( दे १, ६५/)। उड़् न [ उड्रू ] १ नक्तत्र ; (पात्र) । २ विमान-विशेष; (सम ६६)। °प, °व युं [°प] १ चन्द्र, चन्द्रमा; ( श्रोप; सुर १६, २४६ )। २ जहाज, नौका ; ( दे १, १२२))। ३ एक की संख्या : ( सुर १६, २४६ ) । वड पु [ पिति ] चन्द्र; (सम ३०; परह १,४)। °वर पुं[ °वर ] सुर्थ ; (राज )। उडु देखां उउ; ( टा २, ४; श्रोध १२३ मा )। उड्वरिज्जिया स्त्री [ उदुम्बरीया ] जैन मुनिश्रों की एक शाखाः ; (कप्प)। उह्हिं न [दे] १ विवाहित स्त्री का कोप ; ३ वि. उन्छिष्ट,

ज्हा ; ( दे १, १३७ )।

उड्डु पुं [ उद्ग ] १ देश-विशेष, उत्कल, ब्रोड़, ब्रोड़ नामों से

प्रसिद्ध देश. जिसको त्राजकल उड़ोसा कहते हैं; (स

२८६)। २ इस देश का निवासी, उड़िया; "सग-

जनग्-वञ्तर गाय-मुरु डोड्ड-भडग--" ( पगह १,१ )।

उड्ड वि [दे ] कुँ आ आदि को खोदने वाला, खनकः ( दं 9, 5٤) ا उडुण पुं [दे ] १ वैल, सांड़ ; २ वि. दीर्घ, लम्बा ; ः ( दे/ १, १२३ )। उड्डस पुं [ दे ] खटमल, खटकोरा, डड़िस : ( दे १, ६६ )। उड्रहण पुं [दे] चोर, डाकू: (दे १, ६१)। उड्डाअ पुं [ दे ] उद्गम, उद्य, उद्भव ; ( दे १, ६१ ) । 🏈 उड्डाण न [ उड्डयन ] उड़ान, उड़ना ; " मारोवि ग्रहव घिप्पइ, हंत तइज्जम्मि उड्डाणे '' ( सुरः ः , १२ )। ंंंं उड्डाण युं [दे] १ प्रतिराञ्ड, प्रतिध्यिन ; २ कुरर, पिन-विशेष ; ३ विष्ठा, पुरीष ; ४ मनारथ, अभिलाप : ४ वि गर्विष्ठ, अभिमानी , (दे १, १२८:)। उड़ामर वि [ उड़ामर ] १ भय, भीति ; २ ब्राडम्बर वाला, टाप-टीप वाला ; (पात्र )। उड्डामरिअ वि [ उड्डामरित ] भय-भीत किया हुआ; (कंप्रू)। उड्डाच सक [ उद्-डायय ] उड़ाना । उड़ावइ ; ( भवि )। वक्र---उडुडावंत ; (हे ४, ३५२ )। उड्डावण न [ उड्डायन ] १ उड़ाना ' मतजलवायसुड्डावलेख जलकलुसर्णं किमिमं " ( कुमा ) । २ त्राकर्पणं ; "हिय-उड्डावर्णे '' ( खाया १, १४ )। उड्डाविअ वि [ उड्डायित ] 'उड़ाया हुआ ; '( गा १५०'; पिंग )। उद्दाविर वि [ उड्डायितृ ] उड़ाने वाला ; ( वंज्जा ६४)। उड्डास पुं दि ] संताप, परिताप ; (दे १, ६६)। उड़ाह पुं [ उद्दाह ] १ भयड्कर दाह, जला देना ; ( उप २०८ ) । २ मालिंन्य, निन्दा, उपवात ; ( अं। घ २२१ )। उड्डिअ वि [ औद्भ ] उड़ीसा देश का निवासी ; ( नाट ) । उड्डिअ वि [ दे ] उत्चिप्त, फेंका हुआ ; ( पड्) । 🏑 **उड़िअंत** देखो **उड़ी=**उत् + डो। उड्डिआहरण न [दे] बुरी पर रक्बे हुए फूल की पाँव की दो उंगलीओं से लेते हुए चल जाना ; " दुरियरगमुक्कपुण्कं घेतुत्र पायंगुलीहि उप्पयणं। तं उद्गित्राहरणं " कुसुमं यत्रोड्डीय, चुरिकायाल्लाघवन संगृह्य। पादाङ्गुलिभिर्गच्छति, तर्दिज्ञातत्त्र्यमुहित्राहर्गः . (इ.१, १२१:)।

उड्डिहिअ वि [ दे ] ऊपर फेंका हुआ ; ( पाश्र )।

```
उड़ी अक [ उद्+डी ] उड़ना। उड़े इ ; उड़िंति ; (पि
 ४७४ )। वक्त--- रहिअंत, उहुंत ; ( दे ६, ६४ ; उप
  १०३१ टी )। संक्र-- उड़्रे ऊण, उड़्रे वि ;( पि ४८६ ;
  भवि )।
 उड़ी स्वी [ औड़्री ] लिपि-विशेष, उत्कल देश की लिपि ;
  (विसे ४६४ टी)।
 उड्डीण वि [ उड्डीन ] उड़ा हुया ; ( गाया १, १ ; पात्र ;
  सुपा ४६४ )।
 उड्डूअ पुं [ दे ] डकार, टर्गार ; "जंभाइएखं उड्डएखं वाय-
  निसग्गेण''' (पडि)।
 उड्डुवाडिय पुं [ उड्डुवाटिक ] भगवान् महावीर के एक
  गण का नाम ; (कप्प )। देखां उद्दवाइअ।
 उड्डुहिअ देखो उड्डुहिअ ; ( दे १, १३७ ) ।
 उड़ोय देखो उड्डुअ ; ( राज )।
 उड़ न [ ऊर्ध्व ] १ ऊपर, ऊँचा ; ( अणु )। २ वमन,
  उलटी ; "उड्डिंगिरोहो कुट्ठं '' ( वृह ३ ) । ३ उतम, मुरूय;
  "ग्रहताए नो उड्डताए परिणमंति" ( भग ६, ३; ग्रायम )।
  ४ खड़ा, दगडायमान ; " खाणुव्य उड्ढदेहो काउस्परगं तु
  टाइज्जा '' ( त्र्राव ६ )। ५ ऊपर का, उपरितन ; (उन्ना)।
  ंकंड्यग पुं [ ंकण्ड्रयक ] तापसों का एक सम्प्रदाय जो
  नाभि के ऊपर भाग में ही खजाते हैं ; (भग ११, ६)।
  °काय पुं [ °काय ] शरीर का उपरितन भाग ; (राज )।
  °काय पुं [ °काक ] काक, वायस ; " ते उड्ढकाएहिं
  पखज्जमाणा अवरेहिं खज्जंति सण्फएहिं" (सूत्र १, ४, २,
  ७)। °राम वि [ °राम ] ऊपर जाने वाला ; ( सुपा
  ४१६)। "गामि वि [ "गामिन् ] ऊपर जाने वाला ;
  (सम १५३)। °चर वि [°चर] ऊपर चलने वाला,
  त्राकाश में उड़ने वाला ( एथ्रादि ) ; ( श्राचा )। 'दिसा,
  स्त्री [ °दिक् ] ऊर्व्य दिशा ; ( उवा ; ब्राव ६ )। °रेणु
 पुं [ °रेणु ] परिमाण-विशेष, त्राठ श्लव्णश्लच्चिका;
 (इक)। °लोग, °लोय पुं [°लोक] स्वर्ग, देव-
 लोक; (ठा ४, ३; भग)। °वाय पुं ि वात ] ऊँचा
 गया हुआ वायु, वायु-विशेष ; ( जीव १ )।
उड्ढं ऊपर देखो; " उड्ढंजार्ण ब्रहोसिरे भागकोहोवगए"
 (भग १, १ ; महा; श्रा ३३)।
उड्ढंक न [दे] मार्ग का उन्नत भू-भागः ( सूत्र १, २ )।
उड्डल रे पुं [दे ] उल्लास, वकास ; (दे १, ६१।
उड्डल्ल 🕽
```

```
उड्डा स्री [ ऊर्ध्वा ] कर्ध्व-दिशा ; ( ठा ६ )।
उड्डि देखो बुडि्ट; (षड् )।
उड्डि देखो बुद्धि ; ( षड् )।
उड्डिय देखो उद्धरिअ=उद्धृत ; ( रंभा )।
उड्डिया स्त्रो [दे] १ पात्र-विशेष ; (स १७३)।
 कम्बल वगैरः त्रोड़ने का वस ; (स ४८६)।
उढि देखो बुद्धि ; ( षड् )।
उण न [ ऋण ] ऋण, करजा; ( षड् )।
उणा (देवो पुण; (प्रामा; प्रासू ६१;
उणाइ ) हे १, ६४ )।
उणाइ वुं [ उणादि ] व्याकरण का एक प्रकरण ; ( पण्ह
  २, २ )।
उणो देखो पुण ; (गउड ; पि ३४२; हे १, ६४ )।
उण्ण न [ ऊर्ण] भेड़ या वकरो के रोम। देखा उन्न ।
 °कप्पास पुं [ °कार्पास ] ऊन, भेड़ के रोम; (निचू १)।
 °णाभ पुं [ °नाभ ] मकरो, कोट विशेष : ( राज )।
°उण्ण देखो पुण्ण=पूर्ण; (से ८, ६१; ६४)।
उण्णइ स्त्री [ उन्नति ] उन्नति, त्रम्युद्य ; (गा ४६७ ) ।
उण्णइज्जमाण देखो उण्णो ।
उण्णम अक [ उद्+नम् ] ऊँचा होना, उन्नत होना । वकु---
 उण्णमंत ; (पि १६६)। संक्र--उण्णमिय ; ( त्राचा
 २, १, ५ )।
उण्णम वि [ दे ] समुन्नतः, ऊँचाः ; ( दे १, ८६०)।
उण्णय वि [ उन्नत ] १ उन्नत, ऊँचा ; ( अभि २०६ ) ।
  २ गुणवान, गुणी; (णाया १,१)। ३ त्रभिमानी;
 ( सूत्र १, १६ )। ४ अभिमान, गर्व ; (भग १२, ४ )।
उण्णय पुं [ उन्तय ] नीति का अभाव ; ( भग १२, १ )।
उण्णा स्त्री [ ऊर्णा ] ऊन, भेड के रोम ; ( आवस )।
             स्री [ °पिपीलिका ] जन्तुं-विरोष ;
 °पिपीलिया
 (दे ६, ४८)।
उण्णाअक वि [उन्नायक] १ उन्नति-कारक ; २ छन्दःशास्त्र 🖓
 प्रसिद्ध मध्य-गुरु चतुष्कल की संज्ञा ; ( पिंग )।
उण्णाग पुं [ उन्नाक ] ग्राम-विशेष ; ( ग्रावम )।
उण्णाम पुं [ उन्नाम ] १ उन्नति, ऊँचाई ; ( से ६, ४६)।
 २ गर्व, अभिमान ; ३ गर्व का कारण-मूत कर्म ; ( भग १२,
 k) 1
उण्णाम सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना ; (से ४, ४६)।
```

२४६ ; से ६, ७१ )।

किया हुआ ; (दे १, १३६)। उणिणअ वि [ उन्नीत ] वितर्कितः, विचारितः, ( से १३, ७७ )। उण्णिअ वि अोिर्णिक ] ऊन का बना हुआ ; ( ठा ६, ३ ; योघ ७०६ ; ८६ भा )। उणिणह वि [ उन्निद्र ] १ विकसित, उल्लिसित ; (गउड़ )। २ निदा-रहित ; ( माल ८४ )। उण्णी सक [ उद्+नी ] १ ऊँचा ले जाना । २ कहना। भवि--उग्णेहं ; (विसे ३४८४)। क्वक्--**उण्णइज्जमाण** ; ( राज )। उण्णुइअ पुं [दे] १ हुँकार्/; २ आकाश तरफ मुँह किए हुए कुते की ब्रावाज; ( दे १, १३२ )। ३ वि. गर्वित, "एवं भिणियो संतो उपणुद्यो सो कहेइ सन्त्रं तु " (वव २, १०)। उण्ह पुं जिष्ण ] १ श्रातप, गरमी ; ( गाया १, १)। २ वि. गरम, तप्त ; ( कुमा )। उण्हिआ स्री [दे ] कृसरा, सीचड़ी ; ( दे /१, ८८ )। उण्हीस पुन [ उप्णीप ] पगडी, मुकुट ; ( हे २, ७४ )। उण्होदयभंड पुं [दे] भ्रमर, भमरा ; (दे १, १%०)। उण्होला स्त्री [दे] कीट-विशेष ; ( श्रावम ) । उताहो म्र [ उताहो ] म्रथवा, या ; ( पि ८४ )। उत्त वि [ उक्त ] कथित, श्रभिहित ; ( सुर १०, ७६ ; स ३७६ ) उत्त वि [ उप्त ] १ वोया हुत्रा ; २ विज्पादित, उत्पादित, " देवडते त्रए लोए वंभडतेति यावरे " (सूत्र १, १, ३)। उत्त पुं [ दे ] वनस्पति-विशेषः ( राजं ) । 🏏 °उत्त देखो पुत्त ; ( गा ८४ ; सुर ७, १४८)। उत्तंघ देखो उत्यंघ=हथ्। उतंघर ; (हे ४, ११३)। उत्तंत देखों वुत्तंत ; ( षड् ; विक्र ३६ )। उत्तंपिक्ष वि दि ] खिन्न, उद्दिग्न ; ( दे १, १०२ )। उत्तंभ सक [ उत्+स्तम्भ ] १ रोकना । २ अवलम्बन देना, सहारा देना । कर्म--उतंभिज्जर, उतंभिज्जेंति; (पि ३०८)। उत्तंभण न [ उत्तम्भन ] १ अवरोध । २ अवलम्बन ; ( उप ष्ट २२१ )। उत्तंभय वि [ उत्तम्भक ] १ रोकने वाला । र अवलम्बंन देने वाला, सहायक ; ( उप पृ २२० )। 25

उण्णामिय वि [ उन्नमित ] ऊँचा कियां हुआ; ( गा १६;

उण्णालिय वि दि] १ कृश, दुर्वल ; २ उन्निर्मित, कँचा

उत्तंस पुं [ अवतंस ] शिरो-भूषण, अवतंस ; ( गडड ; दे २, ५७ ) । उत्तंस पुं [ उत्तंस ] कर्णपूरक, कर्ण-भूषण ; ( पात्र )। उत्तण वि [ उत्तण ] तृण वाली जमीन ; " खितखिलभूमि-वल्लराइं उत्तराष्ट्रडसंकडाइं डज्मांतुं " (पण्ह १,१)। उत्तणुअ वि [ उत्तनुक ] श्रभिमानी, गर्विष्ठ ; ( पाश्र )। उत्तत्त वि [ उत्तप्त ] श्रति-तप्त, बहुत गरम ; ( सुपा ३७ )। उत्तत्त वि [दे] अव्यासित, श्रारूढ ; ( षड़ )। उत्तत्थं वि [ उत्त्रस्त ] भय-भीत, त्रास-प्राप्त ; (पगह १,३; पाद्य )। उत्तद्ध देखो उत्तरद्ध ; ( पिंग )। उत्तप्प वि [दे] १ गर्वित, अभिमानी ; (दे १, १३१ 🔑 पात्र )। २ अधिक गुण वाला ; (दे १, १३१)। उत्तप्प वि [ उत्तप्त ] देदीप्यमान ; ( राज )। उत्तम वि [ उत्तम ] १ श्रेष्ठ, प्रशस्त, सुन्दर ; ( कृप्प ; प्रास् ६)। २ प्रधान, मुख्य ; (पंचा ४)। ३ परम, उत्कृष्ट " उत्तमकद्रपते " ( भग ७, ६ ) । ४ अन्त्य, अन्तिम ; (राज)। ५ पुं मेरु पर्वत ; (इक)। संयम, त्याग ; (दसा १)। ७ राज्ञस वंश का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एकं लंकेश, ( पडम ४, २६४ ) । ° द्वं पुं िंश्ये ] १ श्रेष्ठ वस्तु ; २ मोच्च ; ( उत्त २ ). । ३ मोत्त-मार्ग " जीवा ठिया परमंहम्मि " ( पउम २, ८१ )। ४ अनशन, मरगः; (ओघ ७)। ंपण वि [ °र्ण ] लेन-दार ; ( नाट )। उत्तम वि [ उत्तमस् ] ब्रज्ञान-रहित ; " तिविहतमा उम्सु-्क्का, तम्हा ते उत्तमा हुति " ( ब्रावनि ४४ ; कप्प )। उत्तमंग न [ उत्तमाङ्ग ] मस्तक, सिर; (सम ५० ; इसा)। उत्तमा स्नी [ उत्तमा ] १ ' णायाधम्मकहा ' का एक अध्य-यन ; ( गाया २, १ )। २ एक इन्द्राची ; ( गाया ८ २, १; ठा४,१)। ्उत्तमम अक [ उत्+तम् ] खिन्न होना, उद्विग्न होना । उत्त-माइ ; (स २०३ ) । वक्त-उत्तममंत ; उत्तममाण ; . ( नाट ) । : संक्<del>रु... उत्तिमिस ; (</del> नाट ) । उत्तिमिश्र वि [ उत्तान्त ] खिन्न, दिलगीर; ( दे १, १०२; पात्र )। उत्तर अक [ उत्+तृ ] १ बाहर निकलना । र सक. पार करना । उत्तरिस्तामों ; (स १०१)। वक् — उत्तरंत,

"पेच्छंति अणिमिसच्छा पहित्रा हलित्रस्स पिद्रपंडुरिअं । धूत्रं दुद्धसमुद्दुत्तरं नलच्छिं वित्र सत्रगहा"

(गा ३८८)।
"उत्तरंताण य महं, खंबवारो तिसाए मस्डिमारद्धो" (महा)।
संक्र—उत्तरित्तु ; (पि ४७७)। हेक्र—उत्तरित्तए ; (पि
४७८)।

उत्तर अक [अव+तृ] उतरना, नीचे आना। वक् — उत्तरमाण, "उत्तरमाणस्स तो विमाणाओ " (सुपा ३४०)। उत्तर वि [उत्तर] १ श्रेष्ठ, प्रशस्तः, (पउम ११८, ३०)। १ प्रधान, मुख्यः, (सूअ १, १)। १ उत्तर-दिशा में रहा हुआ, (जं १)। ४ उपिर-वर्ती, उपिरतनः, (उत्त २)। १ अधिक अतिरिक्तः, "अट्डुतर—" (औपः, सूअ १, २)। १ अधिक अतिरिक्तः, "अट्डुतर—" (औपः, सूअ १, २)। १ अवान्तर, भेदं, शाखाः, "उत्तरपगद्धः" (कम्म १)। ७ उन का वना हुआ वस्त, कम्वल वगैरः; (कप्प)। ६ न जवाव, प्रत्युत्तरः, (वव १, १)। १ वृद्धः, (भग १३, ४)। १० पुं. ऐरवत क्षेत्र के वाईसवें भावि जिन-देव का नामः, (सम ११४)। ११ वर्षा-कल्पः, (कप्प)। १२ एक जैन मुनि, आर्य-महागिरि के प्रथम शिष्यः, (कप्प)। क्षंत्रुयः पुं [ क्ष्यः, संस्कार, विशेषः गुणाधानः;

" खंडियविराहियागं, मूलगुणागं सउत्तरगुणागं । उत्तरकरणं कीरइ, जह सगड-रहंग-गेहागां'' ( त्र्याव ४ )। **°कुरा** स्त्री [ °**कुरु**] स्वनाम-ख्यात त्तेत्र-विशेष ; "उत्तरकुरा-ए णं भंते ! कुराए केरिसए त्रागारभावपाडोयारे पगणते " रकुरमाणुसच्छरात्रो " ( पि ३२८ ; सम ७० ; पगह १, ४ ; पउम ३४, ४०)। २ देव-विशेष; (जं२)। 'कुरुक्तुड न [ 'कुरुक्तुट ] १ माल्यवंत पर्वत का एक शिखर; (ठा६)। २ देव-विशेष; (जं४)। कोडि स्त्री [ °कोटि ] संगीतशास्त्र-प्रसिद्ध गान्धार-प्राम की एक मूर्च्छना ; (ठा ७)। "गंधारा स्त्री ["गान्धारा] देखो पूर्वोक्त अर्थ; (ठा०)। °गुण पुं [°गुण] शाखा-गुण, अवान्तर गुण ; ( भग ७, ३ )। °चावाला स्री [ °चावाला ] नगरी-विशेष ; ( आवम )। °चूल न [ चूड ] गुरु-वन्दन का एक दोष, गुरु को वन्दन कर बंडे त्रावाज से "मत्थएण वदामि " कहना ; (धर्म २)। °चूिळिया स्त्री [°चूिळिका]देखो अनन्तर-उक्त अर्थ ; (बृह ३ ; गुभा २५)। °ड्ढ न [°ार्घ] पिछला त्राधा भाग उत्तरार्घ ; ( जं ४ )। °दिसा स्री [ °दिश्] उत्तर दिशा; (सुर २, २२८)। °द्ध न [°।र्घ] पिछला आधा भाग ; ( पिंग )। °पगइ, °पयडि स्त्री [°प्रकृति] कर्मों के अवान्तर भेद; (उत्त ३३; सम 🖄 ६६ )। °पञ्चित्थिमिल्ल पुं [ °पाश्चात्य ] वायन्य कोण ; (पि)। °पट्ट पुं[°पट्ट] विछौना का ऊपर का वस्र; ( ब्रोघ १५६ भा ) । °पारणग न [ °पारणक] उपवासादि व्रत की समाप्ति , पारण 🕫 ( काल )। °पुर-च्छिम, °पुरित्थम युं [ °पौरस्त्य ] ईशान कोण, उत्तर ब्रौर पूर्व के वीच की दिशा; ( गाया १, १; भग; पि ६०२)। °पोट्टवया स्त्री [ °प्रोष्ठपदा ] उत्तर भाद्रपदा नक्तत्र ; (सुज्ज ४)। °फरगुणी स्त्री [फाल्गुनी] उत्तर-फाल्गुनो नक्तत्र ; ( कप्पू ; पि ६२ )। **°वलिस्स**ह पुं [ °विलिस्सह ] १ एक प्रसिद्ध जैन साधु ; ( कप्प )। २ उत्तर वलिस्सह-नामक स्थविर से निकला हुआ एक गण, भगवान् महावीर का द्वितीय गण-साधु-संप्रदाय ; ( कप्प ; ठा ६) । °भद्वया स्त्री [°भद्रपदा] नक्तत्र-विशेष ; (ठा६)। °मंदास्त्री [°मन्दा] मध्यम प्राम की एर्क मूर्च्छना ; (ठा ७)। °महुरा स्त्री [ °मथुरा ] नगरी-विशेष ; (दंस)। °वाय पुं [°वाद] उत्तरवाद ; (त्राचा) । °विक्तिय, °वेउविवय वि [ °वैकिय ] स्वा-भाविक-भिन्न वैक्रिय, बनावृटी वैक्रिय ; (क्रम्म १ ; कप्प )। **°साला** स्त्री [ **°शाला** ] १ क्रीडा-गृह ; २ पीक्ने से वनाया हुआ घर ; ३ वाहन-गृह, हाथी-घोड़ा आदि वाँधने का स्थान, तवेला ; ( निचू ८ )। °साहग, °साहय वि [°साधक] विद्या, मन्त्र वगैरः का साधन करने वाले का सहायक ; ( सुपा १४१; स ३६६)। देखो उत्तरा°।

उत्तरओ ग्र [उत्तरतः] उत्तर दिशा तरफ ; ( ठा ८ ; भग )।

उत्तरंग न [ उत्तरङ्ग ] १ दरवाजे का ऊपर का काष्ट; (कुमा)। २ चपल, चंचल ; (मुद्रा २६८)।

उत्तरण न [ उत्तरण ] १ उतरना, पार करना ; ( ठा ४; / स ३९२)। २ अवतरण, नीचे आना ; ( ठा १० )। उत्तरणवरंडिया स्त्री [दे] उडुप, जहाज, डोंगी, ( दे १, १२२)।

उत्तरा स्त्री [ उत्तरा ] १ उत्तर दिशा; (ठा १०)। २ मध्यम श्राम की एक मूर्च्छना; (ठा ७)। ३ एक दिशा-

कुमारी देवी ; ( ठा ८ )। ४ दिगम्बर-मत-प्रवर्तक ब्राचार्य शिवभूति की स्वनाम-ख्यात भिगनी; (विसे )। ५ ग्रीह-च्छत्रा नगरो को एक वापो का नाम ; (ती)। °णंदा स्त्री [ °नन्दा ] एक दिक्कुमारी देवी; (राज)। °पह पुं [ °पथ ] उत्तरिदशा-स्थित देश; उत्तरीय देश; ( आचू २ )। °फग्गुणो देखो उत्तर-फग्गुणी ; (सम ७; इक)। °भद्दवया देखो उत्तर-भद्दवया ; ( सम ७ ; इक )। "यण न ["यण ] उत्तरायस, सूर्य का उत्तर-दिशा में गमन, माघ से लेकर छः महोना; (सम ५३)। °यया स्त्री [ °यता ] गान्धार-श्राम को एक मूर्च्छना; (ठा ७)। °वह देखो °पह; (महा; उन १४२ टी )। °संग पुं [ °संग ] उत्तरीय वस्न का शरीर में न्यास-विशेष, उत्तरासण; (कप्प; भग; श्रौप )। °समा स्त्री (°समा । मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छना; (ठा ७)। °साढा स्त्री [ °पाढा ] नत्तत्र-विशेष ; (सम ६; कस )। °हुत्तंन [°भिमुख]ं १ उतर की तरफ; २ वि. उतर दिशा तरफ मुँह किया हुआ; (ओघ ६५०; आव ४ )। ्उत्तरिज्ज ) न [ उत्तरीय ] चहर, दुपद्वा ; ( उवा ; प्राप्र ; उत्तरिय ∫ हे १, २४८ ), "जरिजन" उत्तरियं" ( सुपा १४६)। उत्तरिय वि [ उत्तीर्ण ] १ उतरा हुआ, नीचे आया हुआ ; ( सुर ६, १४६ )। २ पार पहुँचा हुआ ; ( महा ) । उत्तरिय वि [ औत्तरिक, औत्तराह ] देखो उत्तर ; ( ठा १०: विसे १२४४)। उत्तरिहळ वि [ औत्तराह ] उत्तर दिशा या काल में उत्पन्न या स्थित, उत्तर-संबन्धी, उतरीय; "ग्रह उत्तरिल्लरुयंगे' ' ( सुपा-४२ ; सम १०० ; भग )। उत्तरीअ देखो उत्तरिय=उतरीय ; ( कुमा ; हे १, २४८ ; महा )। उत्तरीकरण न [ उत्तरीकरण ] उत्कृष्ट वनाना, विशेष शुद्ध करना "तस्स उतरीकरणेणं " ( पडि )। उत्तरोट्ट पुं [ उत्तरीष्ठ ] १ ऊपर का होठ ; ( पि ३६७ )। २ श्मश्रू, मूँछ ; ( राज ) । उत्तलह्य पुं [ दे ] विटप, ग्रङ्कर ; (दे १, ११६ ) । उत्तव वि [ उक्तवत् ] जिसने कहा हो वह ; ( पि १६६ ) । उत्तस ग्रक [ उत्+त्रस् ] १ तास पाना, पीडित होना । ्र डरना, भयभीत होना। वक्त-उत्तसंतः (सुरं १, २४६ ; १०, २२० )।

उत्तिस्य वि [उत्त्रस्त] १ भय भीत; २ पीडित; ( सुर १, २४६ )। उत्ताड सक [ उत् + ताड्य ] १ ताडना, ताडन करना; २ वाद्य वजाना । क्वकृ—" उत्ताडिज्जंताणं दहरियाणं कुडवाणं " ( राय )। उत्ताडण न [ उत्ताडन ] १ ताडन करना; ( कुमा )। २ वाद्य वजाना ; ( राज )। उत्ताण वि [उत्तान ] १ उन्मुख, कर्घ्य-मुख; (पंचा १८)। २ चित्त; (विपा १, ६; ठा ४, ४)। ३ विस्फारित, "उताग्राग्ययपेच्छियिज्जा पासादीया दरिसणिज्जा" (श्रौप)। ४ अनिपुरा, अकुशल "उत्तारामई न साहए धम्मं" ( धम्म ८)। °साइय वि [ °शायिन् ] चित्त सोने वाला; ( कस )। उत्ताणअ ) ऊपर देखो ; ( भग; गा ११० ; कस )। उत्ताणग) उत्तरिणपत्तय वि [ दे ] एरगड-संबन्धी (पती वगैर ); ( दे १, १२० )। उत्ताणिअ वि [ उत्तानित ] १ चित्त किया हुआ ; ( से ६, ८६; गा ४६०)। २ चित सोने वाला; (दसा)। उत्तार सक [अव + तारय्] नीचे उतारना। वक्र---उत्तारमाण; ( म १ )। उत्तार सक [ उत्+तारय् ] १ पार पहुँ चाना । २ वाहर निकालना । ३ दूर करनां। "देहो...नईए खितो, तत्रो एए जइ नो उत्तारिंता तो हं मरिकण '' ( सुपा ३४७ : काल )। उत्तार पुं [ उत्तार ] १ उतरना, पार करना ; " त्रणुसोत्रो संसारो पडिसोश्रो तस्स उतारो " (दस २) । णङ्ज-त्ताराइ " ( उवर ३२ )। २ परित्याग ; ( विसे १०४२)। ३ उतारने वाला, पार करने वाला ; " भवसयसहस्सदुलहे, जाइजरामरणसागरोत्तारे । जिणवयणिम्म गुणायर ! खणमवि मा काहिसि पमायं " (प्रास् १३४)। उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना । २ दूर करना । वाहर निकालना । ४ पार करना । " ता अञ्जिव मोहमहाअहिविसवेगा फुरेति तुह बाढ । ताणुतारणहेउं, तम्हा जतं कुणसु भद् ! ॥ " ( सुपा ४४० ; विसे १०४० )। उत्तारय वि [ उत्तारक ] पार उतारने वाला ; ( स €80°) |

उत्तारिअ वि [ उत्तारित ] १ पार पहुँ चाया हुआ। २ दूर किया हुआ। ३ वाहर निकाला हुआ; " तेणवि उता-रित्रो भूमिविवरात्रो " ( महा )। उत्ताल वि [ उत्ताल ] १ महान् , वडा " उतालतालयाण विणएहिं दिज्जमायाणं " ( सुपा ५०२ )। २ उतावला, शीघ्रकारी, 'कहिव उतालो अप्पडिलेहियसेज्जं गिएहंतो " (सुपा ६२०)। ३ उद्धत ; (दे १, १०१)। ४ वेताल, ताल-विरुद्ध, गान का एक दोष; " गायंती मां पंगाहि उत्तालं" ( ठा ७ ) " भीयं दुयमुप्पिच्छत्थमुत्तालं च कमसो मुखेयन्व " (जीव ३)। ्रंताल न दि ] लगातार रुदन, अन्तर-रहित कन्दन की त्रावाज: (दे १, १०१)। उत्तालण देखो उत्ताडण । उत्तावल न [दे] उतावल, शीव्रता ; २ वि शीव्रकारी; त्राकुल " हल्लुताविलिगिहदासिविहियतक्कालकरिणज्जे र " ( सुर १०, १ )। उत्तास सक [ उत् +त्रासय् ] १ भयभीत करना, डराना । २ पीड़ना, हेरान करना । उत्तासेदि (शौ) : (नाट) । क्र---उत्तासणिज्ज ; (तंदु)। उत्तास पुं [ उत्त्रास ] १ त्रास, भय ; २ हैरानी; (कप्यू)। उत्तासइत्तु वि [उत्त्रासियतृ ] १ भय-भीत करने वाला; २ हैरान करने वाला ; ( आवा )। उत्तासण्य ) वि [ उत्त्रासनक ] १ भयंकर, उद्वेग-जनकः उत्तासणग र्रे २ हैरान करने वाला ; ( पडम. २२, ३४ ; णाया १, 🗧 ) । उत्तासिय वि [ उत्त्रासित ] १ हेरान किया हुआ; २ भयभीत किया हुआ ; ( सुर १, २४७ ; आव ४ )। ्रउत्ताहिय वि [ दे ] उत्चिप्त, फेंका हुआ ; ( दे १, १०६) । उत्ति स्त्री [ उत्ति ] वचन, वाणी ; ( श्रा १४ ; सुपा २३ ; कप्पू )। उत्तिंग पुं [ उत्तिङ्ग ] १ गर्दभाकार कीट-विशेष ; ( धर्म २; निचू १३)। २ चींटी झों का विल; " उति गपणगदगमही-मक्कडासंताणासकमणे " (पिड )। ३ चींटी श्रों का संतान ; (दसा ३)। ४ तृण के अग्रभाग पर स्थित जल-विन्दु ;-( त्राचा )। १ वनस्पति-विशेष, सर्पच्छत्रा, गुजराती में जिसको " विलाडी नी टोप " कहते हैं,

" गहणेसु न चिट्ठिज्जा, वीएसु हरिएसु वा ।

६ न छिद्र, विवर, रन्ध्रः ( निचू १८; ग्राचा २, ३, १, १६ )। °लेण न [ °लयन ] कीट-विशेष का गृह—विल; (कप्प)। उत्तिण वि [ उत्तृण] तृण-शून्य ; " मंभावाउतिणवरविवरपलोट्टंतसलिलधाराहिं। कुडुलिहिम्रोहिदिम्रहं रक्खइ म्रज्जा करम्रलेहिं " (गा १७०)। उत्तिणिअ वि [ उत्तृणित] तृण-रहित किया हुत्रा "मंभावा-उत्तिशिए घरम्मि " ( गा ३१४ )। उत्तिण्ण वि [ उत्तीर्ण ] १ वाहर निकला हुआ गणा तलागाओं " ( महा ) ; ' दिट्ठं च महासरवरं, मजिज्ञे। जहाबिहिं तम्मि, उरित्तणो य उत्तरपच्छिमतीरे " ( महां )। २ पार पहुँ चा हुत्रा, पार-प्राप्त ; ( स ३३२ ); "उतिगणा समुद्दं, पता वीयभयं " (महा) । ३ जो कम हुआ हो, 'संचरइ चिर-पडिग्ग हलायगणुत्तिसगणवेंससोहग्गो" (गउड) ; ४ रहित "सोह्र अदोसभावो गुणोव्व जइ होइ मच्छ्रुतिएणो ; ( गउड )। ४ निपटा हुआ, जिसने कार्य समाप्त किया हो वह "गहा णुतिगणाए" (गा ५५५)। ६ उल्लं वित, अतिकान्त ; (राज)। उत्तिण्ण वि [अवतीर्ण ] १ नीचे उतरां हुआ ; " राया दक्खो, तेण साहा गहिया, उत्तिगणो, निराणंदो किंकायव्य-विमूढो गय्रो चंपं " ( महा )। उत्तित्थ पुन [ उत्तीर्थ ] कुपथ, त्रपमार्ग ; ( भवि ) । उत्तिम देखा उत्तम ; (षड् ; पि १०१ ; हे १,४१ ; निचू १ )। उत्तिमंग देखो उत्तमंग ; ( महा ; पि १०१ )। उत्तिन देखो उत्तिण्ण ; ( काप्र १४६ ; कुमा )। उत्तिरिविडि ) स्त्री [दे] भाजन विगैरः का ऊँचा ढग, र्) भाजनों को थप्यो ; गुजराती में जिसको ' उतरवड ' कहते हैं ; ( दे १, १२२ )। "फोडेइ विरालो लोलयाए सारेबि उतिवडं '' ( उप ७२८ टी )। उत्तुंग वि [ उत्तुङ्ग ] ऊँचा, उन्नत; (महा; कप्पू ; गउड )। उत्तुंड वि [ उत्तुण्ड ] उन्मुख, कर्व्य मुख ; ( गउड )। उत्तुण वि [ दे ] गर्व-युक्त, दृप्त, अभिमानी ; ( दे १, ६६; गउड )। उत्तुष्पिय वि [ दे ] स्निग्ध, चिकता ; ( विपा १,२ )। उत्तुय सक [ उत्+तुद ] पीडा करना, हैरान उदगम्मि तहा निच्च, उतिगपणगेसु वा " ( दसं =, ११)। वक्र--उत्तुयंत ; (विपा १, ७)।

€0.) I.

उत्तुरिद्धि स्त्री [दे] १ गर्न, ग्रमिमान ;/र वि. गर्वित, ग्रभिमानो ; ( दे १, ६६ )। उत्तुर्वे वि [ दे ] दृष्ट, देखा हुआ ; ( षड् )। 🗸 उत्तुहिअ वि [ दे ] उत्बोटित, छिन्न, नष्टः ( दे १, १०% ; 999)1. उत्तृह रुं [दे] किनारा-रहित इनारा, तट-शून्य 'कूर्प (दे १, ६४)। उत्ते अ वि [ उत्ते जस् ] १ तेजस्वी, प्रवर; २ पुं मात्रा-वृत का एक भेद; (पिंग; नाट)। उत्ते अण न [ उत्तेजन ] उतेजन ; ( मुद्रा १९८ )। उत्ते इअ ) वि [ उत्ते जित ] उद्दीपित, प्रीत्साहित, प्रेरित; उत्ते जिअ) (दस ३; पात्र)। उत्ते ड । पुं[दे] बिन्दु; (पिएड १६); "सितो य एसी घड-उत्तेडय) उतडएहिं" (स २६४)। उत्थ न [ उक्थ ] १ स्तोत्र-विशेष; २ याग-विशेष; ( विसे ) उत्थ वि [ उत्थ ] उत्पन्न, उत्थित; ( सुपा १६६; गउड )। उत्थइयं वि [ अवस्तृत ] १ व्याप्त ; ( से ४, ३८ )। २ 🖴 प्रसारित, फैलाया हुआ; ३ आच्छादित; ''श्रच्छरगम उयमस्र-गउच्छ-( ? तथ )-इयं भहासणं रयावेइ'' ( णाया १, १ ; पि ३०६ )। उत्थंगिअ देखो उत्थंघिअ=उत्तिमितः; (पि ५०५)। उत्थंघ सक [ उद्+नमय् ] ऊँचा करना, उन्नत करना । उत्थंघइ ; (हे ४, ३६)। उत्थंच सक [ उत्+स्तम्भ ] १ उठाना । २ अवलम्बन देना। ३ रोकना; ( ग़उड; से ४, ६ ) । उत्थंघेड़; ( गा ७२४ ) । उत्थंघ सक [उत+क्षिय ] ऊँचा फैंकना । उत्थंघइ: ( हे ४ १४४ )। संक -- उत्थं घिअ ; ( कुमा )। उत्थंघ सक [ रुध् ] रोकना । उत्थंघइ ; ( हे ४, १३३ )। उत्थंघ पुं [ उत्तम्भ ] ऊर्ध्व-प्रसरण, ऊँचा फैलना ; ( से £, 33)1 उत्थंघण न [ उत्तम्भन ] अपर देखो ; ( गउड<sup>्</sup>)। उत्थंघि वि [ उत्क्षेपिन् ] ऊँचा फेंकना ; ( गउड )। उत्थंचिअ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया ह्या; (कुमा)। उत्थंघिअ वि [ रुद्ध ] रोका हुया ; ( कुमा )। उत्थंघिअः वि [उत्तिम्भित ] उत्थापितः, उठाया हुम्रा ( से ४,

उत्थंभि वि [ उत्तिभिन् ] १ त्राघात-प्राप्त ; २ त्रवलम्बन करने वाला: "धारिज्जइ जलनिहीवि कल्लोलोत्थंभिसत्तक्रलसेलो। न हुं अन्नजम्मनिम्मिश्रमुहासुहो कम्म-परिणामो ॥" ( प्रास् १२७ )। उत्थंभिअ वि [ उत्तिमित ] १ त्रवलिम्वत; २ हका हुत्रा; स्तम्भित ; "त्रइपीणत्थणउत्यंभित्राणणे • सुत्रण सुणसु मह वश्रंणं" (गा ६२४)। ३ वन्यन-मुक्त किया हुआ ; (स १६८)। 'उत्थग्घ वुं [ दे ] संमर्द, उपमर्द 🖟 ( दे १, ६३ ) । उत्थय देखो उत्थइय; ( कप्प ); "निवडंति तणोत्थयकृविया-सु त्ंगावि मायंगा" ( उप ७२⊏ टी )। उत्थर सक [आ+क्रम्] त्राक्रमण करना । संक्र--उत्थरिवि ( अप ) ; ( भवि )। उत्थर सक अव+स्तु ] १ ब्राच्छादन करना, ढकना। २ पराभव करना । वक्त--उत्थरंत, उत्थरमाणः (पंग्ह १, ३; राज )। उत्थरिअ वि [ आकान्त ] त्राकान्त, दवाया हुत्रा ; "उत्थ-रिय्रोवग्गियाइं अक्कंतं" (पाय ; भवि )। उत्थरिय वि [दे] १ निःसत, निर्गत; (स ४७३); ् "ब्रच्डुक्कुत्थरियमहल्ल्वाहभरनीसहा पडिया" ( सुपा २०)। २ उत्थित, उठा हुआ; ( दे ७, ६२ )। उत्थल न [उत्स्थल] १ ऊँचा धूलि-राशि, उन्नत रजः-पुञ्ज; ( भग ७, ६ ) । २ उन्मार्ग, कुपथ; ( से ८, ६ ) । उत्थलिअ न [ दे ] १ घर, गृह ; २ उन्मुख-गत, ऊँचा गया हुआ ; (दे १, १०७ ; स १८० )। उत्थरल अक [ उत्+शल् ] उछलना, कृदना । उत्थल्ल इ ; ( पड् )। उत्थरलपत्थरला सी दि] दोनों पार्थी से परिवर्तान, जयल पाथल ; (दे १, १२२)। उत्थल्ला स्रो दि ] १ परिवर्तनः (दे १, ६३)। र उदर्तनः ( गउंड ) । उत्थिलिंअ वि [ उच्छिलित ] उच्ला हुत्रा "उत्थिलिलय" उच्छलिय्र" (पात्र )। उत्थाइ वि [ उत्थायिन् ] उठने वालाः ( दे ८, १६ )। उत्थाइय वि [उत्थापित ] उंटाया हुत्रा "पुत्रवुत्थाइयनरवर-

देसे दंडाहिवं ठवइ महर्णं" (सुपा ३४२ )।

उत्थाण न िर्दरामा ] १ वीर्य, वल, पराक्रमः ( विसे २५-२६ ) । २ उत्थान, उत्पत्ति ; " वंछावाही असज्भो न नियत्तइ ओसहेहिं कएहिं। तम्हा तीउत्थाणं निरुंभियव्यं हिएसीहिं" -( सुपा ४०४ )। उत्थामिय (अप) वि [ उत्थापित] उठाया हुआः (भवि) । उत्थार सक [आ+क्रम्] त्राक्रमण करना, दवाना । उत्थारइ ; (हे ४, १६०; षड् )। उत्थार देखो उच्छाह=उत्साह; (हे २, ४८ ; षड्)। उत्थारिय वि [ आक्रान्त ] आक्रान्त, दवाया हुआ "उत्थारि-च्रात्रांगरिजवग्गो" ( कुमा ; सुपा ५४६ )। उत्थिय देखो उद्घिय ; (हे ४, १६ ; पि ३०६ )। उत्थिय देखो उत्थइअ ; ( पंचा ८ ) । °उत्थिय वि [ °तीर्थिक ] मतानुयायी, दर्शनानुयायी; (उवा; जीव ३)। **°उत्थिय** वि [°**यूथिक** ] युथ-प्रविष्ट, "त्ररूणउत्थिय-—''(उवाः जीव ३)। उत्थुभण न [ अवस्तोभन ] अनिष्ट की शान्ति के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, थृ थृ आवाज करना ; (बृह १)। उद न [ उद ] जल, पानी ; "अवि साहिए दुवे वासे सीओदं श्रमोच्चा निक्खंते" ( श्राचा ; भग ३, ६ )। अह्ल °ओल्ल वि (°ार्द्र ) पानी से गीला; ( स्रोघ ४८६ ; पि १६१)। °गत्ताभ न ( °गर्त्ताभ) गोत्र विशेष; (ठा ७)। उद्दय देखो ओद्दय ; ( त्रणु )। उद्दृहल वि [ उद्यिन् ] उद्यवान्, उन्नित्-शील ; "सिरि-त्रभयदेवस्री त्रपुन्वस्रो सयावि उदइल्लो" ( सुपा ६२२ )। उद्ंक पुं [ उद्ङू ] जल का पात्र-विशेष, जिससे जल ऊँचा छिटका जाता है; (जं २)। उद्च सक [उद्+अञ्च ] ऊँचा जाना ; ( कुमा )। उद्चण न [ उद्ञ्चन ] १ ऊँचा फेंक्ना ; १ वि. ऊँचा फेंकने वाला ; ( त्रया )। उदंचिर वि [ उद्ञिचतृ ] ऊँचा जाने वाला ; ( कुमा )। उद्त पुं [ उद्न्त ] हकीकत, समाचार, वृत्तान्त; " णित्रमें-ऊण कइवलं वीद्र्योदंतो व्वराहवस्स उविण्या " ( से ४, ६४; स ३०; भग )। उद्ग पुंन [ उद्क ] जल, पानी ; " चतारि उदगा पगणता" ( टा ४; जी ४ )। ३ वनस्पति-विशेष; ( दस ८, ११ )।

३ जलारायः (भग १, ८)। ४ पुं स्वनाम-ख्यात जैन साधु ; ५ सातर्वे भावि जिनदेव; '( सूत्र २, ७ )। भाइम पुं ि भार्म ] बहल, वादल, अश्र ; (भग २, ४)। 'दोणि स्त्री ['द्रोणि ] १ जल रखने का पात्र-विशेष, ठंढ़ा करने के लिए गरम लोहा जिसमें डाला चाता है वह ; (भग १६, १)। २ जो अरघट में लगाया जाता है वह छोटा घड़ा; ( दस ७ ) । °पोग्गल न [ °पौदगल ] वह्ल, मेघ ; ( ठा ३, ३ )। °मच्छ पुं [ °मत्स्य] इन्द्र-धनुष का खण्ड, उत्पात-विशेष ; ( भग ३, ६ )। °माल पुंसी [ °माल ] जल का ऊपर चढ़ता तरङ्ग , उदक-शिखा, वेला; (ठा १०; जीव ३)। °वतिथ स्त्री [ °वस्ति ] दृति, पानी भरने की मशक ; ( णाया १, १८)। ंसिहा स्त्री [ °शिखा ] वेला; (ठा १०)। °स्तीम पुं [ °सीमन् ] पर्वत-विशेष ; ( इक )। उद्ग्ग वि [ उद्ग्र] १ सुन्दर, मनोहर; "तंतो दट्डुं तीए रूवं तह जोव्त्रणमुद्रग्गं " ( सुर १, १२२ )। २ उम्र, उत्कट, प्रखर; (ठा४,२; णाया १, १; सत ३०)। ३ प्रधान, मुख्य ; " उदग्गचारित्ततवो महेसी " ( उत १३ ) उदुत्त वि [ उदात्त ] स्वर-विशेष, जो उच स्वर से बोला जाय वह स्वर ; ( विसे ५१२ )। उद्ना स्त्री [ उदन्या ] तृषा, तरस, पिपासा ; ( उप १०३१ टी )। उद्य देखो उद्ग ; ( णाया १, ८ ; सम १५३ ; उप ७२ ⊏ टी; प्रासू ७२; पराण १)। उदय पुं [ उदय ] १ अभ्युदय, उन्नित ; " जो एवं विहंपि कर्जा आयरइ, सो किं वंभदत्तकुमारस्स उदयं इच्छइ ? " ( महा )। २ उत्पत्ति , (विसे) । ३ विपाक, कर्म-परिणाम; "वहमारणअञ्भवस्वाणदाणपरधरविलोवणाईणं। सन्वजहन्नो उदयो दसगुणियो एक्किस कयागां " ( उव )। ४ प्रादुर्भाव, उद्गम '' ब्राइचोदए चंदगहा इव निप्पभा जाया सुरा" (महा); " उदयम्मिवि अत्थमणेवि धरइ रतत्तणं दिवसनाहो । रिद्धोसु त्रावईसुवि तुल्लिचय गूगा सप्पुरिसा। " (प्रासू १२)। ४ भरतत्तेत के भावी सातर्वे जिन-देव ; (सम १५३)। ६ भरत त्रेत में होने वाले तीसरे जिन-देव का पूर्व-भवीय नाम ;

( सम १५४ )। ७ स्वनाम-ख्यात एक राजकुमार ; ( पंउम

२१, ४६ )। "ायल पुं ["चल ] पर्वत-विशेष, जहां सुर्य उदित होता है ; ( सुपा 🖛 )। उदयंत देखो उदि। उदायण पुं [उदयन] १ एक राज-कुमार, कोशाम्बी नगरी के राजा रातानीक का पुत्र ; (विपा १, १)। २ एक विख्यात जैन राजा; (कप्प)। ३ न उन्नति, उदय; ४ वि उन्नत होने वाला, प्रवर्धमान ; ( ठा ४, ३ )। उदर न [ उदर ] १ पेट, जठर ; ( सुत्र १, ८ )। पेट की विमारी : " खयजरवणलुत्र्यासाससोसोदराणि " (लहुअ १४)। उदरंभरि वि [ उदरम्भरि ] स्वार्थी, एकलपेटा ; (पि ३७६)। उदरि वि [उदरिन्] पेट की बीमारी वाला; (पगह २, ४)। उदरिय वि [ उदरिक ] ऊपर देखो ; ( विपा १, ७ )। उद्वाह वि [ उद्वाह ] १ पानी वहन करने वाला, जल-वाहक; २ पुं छोटा प्रवाह ; ( भग ३, ६ )। उदहि पुं [ उदिधि ] १ समुद्र, सागर; (कुमा ) । २ भवनपति देवों की एक जाति, उद्धिकुमार; ( पण्ह १, ४ )। क्मार पुं [°क्समार] देवों की एकजाति; (पणण १)। देखो उअहि। उदाइ पुं | उदायिन ] १ एक जैन राजा, महाराजा कोणिक का पुत्र , जिसको एक दुष्ट ने जैन साधु वन कर धर्मच्छल से मारा था, और जो भविष्य में तीसरा जिन-देव होगा; ( ठा.६; ती )। द पुं, राजा कृष्णिक का पद्ट -हस्ती; (भग १६, १)। उदायण पुं [ उदायन ] सिन्धु-देश का एक राजा, जिसने भगवान् महावीरं के पास दीना ली थी; (ठा ८; भग : ३,६) । उदार देखो उराल ; ( उप पृ. १०८ )। उदासि वि [ उदासिन्] उदास, उदासीन । "व न [ "त्व ] ्रश्रीदासीन्य ; ( रंभा ; स ४४६ )। उदासीण वि.[ उदासीन ] १ मध्यस्य, तटस्य ; ( पण्ह १, २)। २ उपेचा करने वाला ; (ठा ६)। उदाहड वि [ उदाहत ] कथित, दृष्टान्तित ; ( राज )। उदाहर सक [ उदा+ह ] १ कहना। १ दृष्टान्त देना। उदाहरंति; (पि १४१)। " मासं मुसं नेव उदाहरिज्जा" ( सत ४३ ) । भूका-उदाहु; । ( ब्राचा; उत १४, ६ ) ; उदाहू ; ( सूत्र १, १२, ४ ) । वक्त-उदाहरंत ; ( सूत्र १, १२, ३ )। उदाहरण न [ उदाहरण ] १ कथन, प्रतिपादन । २ दृष्टान्त;

(सूत्र १, १२ ; विसे )। उदाहिय वि [ उदाहृत ] १ कथित, प्रतिपादित ; २ दृष्टा-न्तित ; ( श्राचा ; णाया १, ८ )∶। उदाहिय वि [ दे ] उत्विप्त, फेंका गया ; ( षड् )। उदाहु देखो उदाहर। उदाहु अ [ उताहो ] अथवा, या ; ( उवा )। उदाहू देखो उदाहर। उदाहो देखो उदाहु=उताहो ; ( स्वप्न ७० ) । उदि अक [ उद्+इ ] १ उन्नत होना । २ उत्पन्न होना । उदेइ ; (विसे १२६६; जीव ३) । वक् उदयंत ; (भग ; पडम ८२, ४६ ; सुपा १६८ )। कत्रकु-उदि-ज्जंत: (विसे ४३०)। उदिक्खिअ वि [ उदीक्षित ] अवलोकितः (दे ६, १४४)। उदिण्ण वि [उदीच्य ] उत्तर-दिशा में उत्पन्न; (ग्रावम) । उदिण्ण ) वि [ उदीर्ण ] १ उदित, उदय-प्राप्तः ( ठा ४): उदिन्न ) "इक्को वि इक्को विसन्नो उदिन्नो" (सत १२)। २ फलोन्मुख (कर्म); (पण्ण १६; भग)। ३ उत्पन्न; " जहा उदिशाणो नाणु कोवि वाही " ( सत ५ ; श्रा २७ )। ४ उत्कट, प्रवल " त्रणुत्तरोववाइयाणं भंते ! देवा किं उदि-गणमाहा, उवसंतमोहा, खीणमोहा ? " ( भग ४, ४ )। उदिय वि [ उदित ] उदित, उद्गत ; ( सम ३६ )। .२ उन्नतः ( ठा ४ )। ३ उक्त, कथितः ( विसे ३४७६ )। उदीण वि [ उदीचीन ] १ उत्तर दिशा से संबन्ध रखने वाला, उत्तर दिशा में उत्पन्न ; ( ब्राचा ; पि १६४ )। "पाईणा स्त्री [ 'प्राचीना ] ईशान कोण ; ( भग ४; १ )। उदीणा ह्यी [ उदीचीना ] उत्तर दिशा ; ( या १, १ ) उदीर सक [ उद्+ईरय् ] १ प्रेरणा करना । २ कहना, प्रतिपादन करना। ३ जो कर्म उदय-प्राप्त न हो उसका प्रंयत्न-विशेष से फलोन्मुख करना । उदीरइ, उदीरेंति; ( भगः पंनि ७८)। भका-उदीरिसुं, उदीरेंसुं ; (भग)। भवि--उदीरिस्संति ; (भग)। वक्--उदीरेंत ; (ठा ७)। " कुसल्वइमुदीर तो " ( उप ६०४ ) । कवक्र--उदीरिज्जमाण : (पगण २३)। हेक्च-उदीरेत्तए : ़ (कस )। उदीरण न [ उदीरण ] १ कथनं, प्रतिपादन । १ २ प्रेरणा । ३ काल-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष मे किया जाता कर्म-फल का श्रेनुभव ; (कम्म २, १३)।

उदीरणया ) स्त्री [ उदीरणा ] अपर देखो ; (कम्म २, उदीरणा र् १३:१) । " जं करलेलोकडि्डय उदए दिज्जइ उदीरणा एसा " ( कम्मप १४३ ; १६६.)। उदीरय वि [ उदीरक ] १ कथक, प्रतिपादक । प्रेरक, प्रवर्तक " एकमेक्क विसयविसउदीरएस " ( पण्ह १, ४)। ३ उदीरणा करने वाला, काल-प्राप्त न हाने पर भी प्रयत्न-विशेष से कर्म-फल का अनुभव करने वाला ; (कम्मप १४६)। उदीरिय वि [ उदीरित ] १ प्रेरित '' चालियाणं घट्टियाणं खोभियाणं उदीरियाणं केरिमं सहे भवति " (राय; जीव ३)। २ कथित, प्रतिसदिन " धार धम्मे उदीरिए " ( ब्राचा )। ३ जनित, कृत; "ससद्कासा फरुता उदोरिया" ( ब्राचा )। ४ समय-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेख से खींच कर जिसके फलका अनुभव किया जाय वह ( कर्म ) ; (पणण २३ ; भग )। ब्रह्म देखो उउ ; ( प्राप ; ब्राम १८६ ; पि १७ )। उदुंवर देखो उंवर; (कस)। उदुरुह सक [ उद् +रुह् ] ऊपर चढ़ना। उदुरुहइ ; (पि ११८)। उद्खल देखो उज्जखल: (पि ६६ )। उदूलिय वि [ दे ] त्रवनत, नीचा नमा हुत्रा ; ( षड् ) । उदूहल देखो उऊहल ; ( श्रावा ; पि ६६ )। ৃর্বাই न [दे] ৭ जल-मानुब; २ ककुद, बेल के कंघे का कुञ्बड; (दे १, १२३)! ३ मत्स्य-विशेष ; ४ उसके चर्म का वना हुआ वस्न ; (आचा )। उद्द वि [ आर्द्र ] गिला, ग्रार्ट्र ; ( वड् )। उद्दंड ) वि [ उद्दंड ] १ प्रचण्ड, उद्धत ; ( कुमा; उद्दंडग ∫ गउड )। २ पुं. हाथ में दगड को ऊँचा रख कर चलने वाले तापसों की एक जाति; (श्रीप; निचू १)। उद्दंतुर वि [ उद्दन्तुर ] १ जिसका दान्त वाहर आया हो वह ; २ ऊँचा : ( गउड )। उददंभ पुं [ उद्दम्भ ] छन्द का एक भेद : ( पिंग )। उद्दंस पुं [उद्दंश] मधुमित्तका, मत्कुण त्रादि छोटा कीट : (कप्प)। उद्द्द पुं [उद्दग्ध]रत्नप्रभा नरक-पृथिवी का एक नरकावास; ( ठा ६ )। भिक्तिम पुं [ भध्यम] रत्नप्रभा पृथिवी का एक नरकावास ; ('ठा ६ )। ीवत्त पुं िवर्त्तो देखो पृशेक्त अर्थ; (ठा६) । "विसिद्ध पुं ["विशिष्ट]

देखो पूर्वोक्त अर्थ; ( ठा ६ )। उद्दर न [ दे. ऊर्ध्वदर ] सुभित्त, सुकाल ; ( दृह १ )। उद्दरिअ वि [दे] १ उत्खात, उखाड़ा हुआ; ( दे १, १०० )। २ स्फुटित, विकसित " फुडिय्रं फलिय्रं च दलिय्रं उद्दरिय्रं " (पात्र )। उद्रिअ वि [उद्+द्वृप्त] गर्वित, उद्धत, श्रभिमानी; ( गंदि) । उद्दलण न [ उद्दलन ] विदारण ; ( गउड़ ) । उद्देव सक [उद्, उप+द्रु ] १ उपद्रव करना, पीड़ा करना । २ मारना, विनाश करना हिंसा करना। "तए गांसा रेवई गाहावईगो अन्नया कयाइ तासिं दुवालसण्हं सवत्तीगं अंतरं जाणिता छ सवतोत्रो सत्थप्पत्रागेणं उद्वेद, उद्वेदता छ सवतोत्रो विसप्पत्रोगेणं उद्वेद, उद्वेदता तासिं दुवालसण्हं सवतीएं कोलवरियं एगमेगं हिरएणकोडि एगमेगं वयं सयमेव पडिवज्जेइ, २ ता महासयएगां समणीवासएगां सद्धिं उरालाइ भोगभोगाइ भुंजमार्गा विहरइ " ( उवा ) । भवि—उइ-वेहिइ; (भग १४) । कवक —उद्दविज्जमाण; ( सूत्र २, १)। कृ—उद्देवयन्यः (सूत्र २,३)। उद्देश पुं [ उदुद्रव, उपद्रव ] १ उपहत्र ; २ दिनारा, हिंसा ; " त्रारंभो उद्दत्रयो " (श्रा ७)। उद्दवहत् वि [ उदद्रोत्, उपद्रोत्, ] १ उपद्रव करने वाला; २ हिंसक, विनाशक ; "से हंता केता भेता लुंपिता उद्वइता विलुंपिता अकडं करिस्सामि ति मन्नमाणे " ( आवा )। उद्दवण न [ उद्द्वण, उपद्रवण ] १ उपद्रव, हरकत ; " उद्दर्शा पुरा जागासु श्रद्दायविद्यज्जियं " ( पिंड ; श्रीप )। २ विनारा, हिंसा ; ( सं ८४ ; ब्राचा २ )। उद्दवणया ) स्री [ उद्दवणा, उपद्रवणा ] ऊपर देखो : उद्दवणा ∫ (भग ; पगह १, १ )। उद्दवाइअ देखो उड्डुवाइय ; " समणस्स र्णं भगवत्रो महा-वीरस्स गाव गगा हुत्था, तं ---गोदासे गागे उत्तरविलस्सहगागे उद्देहगणे चारणगणे . उद्द्रशातित-(इस्र)-तगणे विस्सवाति-(इस्र)-गणे कामडि्ड्त-( अ )-गणे माणः गणे कोडितगणे '' ( ठा 1 (3 उद्विञ वि [ उद्दुत, उपदुत ] १ पीडित ; " संघाइत्रा संघटित्रा परियावित्रा किलामित्रा उद्विया ठाणात्रो ठाणं संका-. मित्रा'' (पिंड) । २ विनाशित "नाऊण विभंगेणं नियजिट्ठसुयस्स विलसियं, तो सो सकुढुं वो उद्दिख्यो " ( सुपा ४०६ )। उद्वेतु देखो उद्वर्तु : ( त्राचा )। उद्दां सक [उद्+दा] बनाना, निर्माण करना । उद्दाइ; (भग) ।

```
उद्दा अक [ अव+द्रा ] मरना । उद्दाइ, उद्दायाति ; ( भग )।
 संकृ--- उद्दाइता ; ( जीव २; ठा १०; भग )।
उद्दाइआ स्रो [ उदुद्रोत्रो, उपद्रोत्री ] उपद्रव करने वाली
 स्री; "ताए चा उदाइत्राए कोइ संजंशो गहितो होज्जा"
 ( अष् १८ भा, टी )।
उद्दाइत देखो उद्दाय=शुभ्।
उदाइत्ता देखो उद्दा=अव+दा ।
उद्दाण स्त्री [दे] चुल्हा, चुल्ली, जिस पर रसोई पर्काई जाती
 है; (दे १, ⊏७ं)।
उद्दाम वि [ उद्दाम ] ९ स्वेर, स्वच्छन्द ; (पात्र )।
 प्रचगड, प्रवर ; "ता सजलजर्व हरुद्दामगहिरसद्देण ताण तं
  कहइ " ( सुपा २३४ )। ३ अन्यवस्थित ; ( हे १,
  900)1
उद्दाम पुं [ दे ] १ संघात, समूह; २ स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश;
  (दे १, १२६)।
उद्दामिय वि [उद्दामित] लटकता हुत्रा, प्रलम्बित ; "तत्थ एं
  वहवे हत्थी पासति सग्णद्धशद्धविम्मिथगुडिते उप्पीलियकच्छे
  उद्दामियवंटे''( विपा १, २ )।
उद्दाय अक [ शुभ् ] शोभना, शोभित होना, अच्छा मालूम
  देना । वक्ट-- "उववणेसु प्रहुयस्यपरिभितसंकुत्तेसु उद्दायंत-
  रतइंद्गोत्रययोत्रयकारुन्नविल्विएसु '' ( णाया १, १ ) ।
  उदाइंत ; ( णाया १, १ टो ं)।
उद्रिक्ष वि [दे ] १ युद्ध से पलायित, रण-दुत । २ व्रत्वात,
  उन्मूलित ; ( पड् ) ।
 उद्दाल सक [ आ+छिदु ] खींच लेना, हाथ से छीन लेना।
  उदालइ; ( हे ४, १२५; पड्; महा ) । हेक्र—उदालेउ<sup>*</sup>;
  (पि ५७७)।
 उद्दाल पुं [अवदाल ] १ द्वाव, श्रवदलन ''तंसि तारिसगंसि
  सयणिज्जंति...गंगापुलिणवालु अउद्दालसालिसए " ( कप्प ;
  गाया १, १ )। २ वृत्त-विरोष ; ( जीव ३ )। ३ अवस-
  र्पिणी काल का प्रथम त्रारा-समय-विशेव ; ( जं २ )।
 उद्दालिय वि [आञ्छिनत ] छीना हुत्रा; खींच लिया गया ;
   (पात्र्यः, कुमाः, उप पृ ३३३)। "दो सारवितद्दावि हु तेहिं
 ्डहालिया" ( सुपा २३८ )।
 उद्दावणया स्त्री [ उपद्रावणा ] उपद्रव, हैरानी ; ( राज))।
 उद्दाह पुं [ उद्दाह ] १ प्रखर दाह ; २ त्राग ; ( ठा ५० )।
 उद्दाहग वि [उद्दाहक ] श्राग लगाने वाला; ( पग्ह १,३ )।
```

```
उद्दिष्ट वि [ उद्दिष्ट ] १ कथित, प्रतिपादित ; (विपा २, १) ।
ेर निर्दिष्ट ; ( दंस )। ३ दान के लिए संकल्पित ( ग्रन्न,
 पानादि ); "णायपुत्ता उद्दिरभत्तं परिवज्जयंति" (सूत्र २, ६)।
 ४ लिचतः, (सूत्र २, ६)। ४ न उद्देशः, (पंचा १०)।
°कड वि [ °कृत ] साधु के उद्देश से वनाया हुआ, साधु के
 निमित किया हुआ ( भोजनादि ); ( दस १०)।
उद्दिहा स्त्री दि उद्दृष्टा ] तिथि-विरोप, श्रमावस्या ;
( ग्रोंप )।
उद्दित्त वि [ उद्दीप्त ] प्रज्वलित ; ( वृह १.)।
उद्दिस सक [ उद्+दिश ] . १ नाम निर्देश-पूर्वक वस्तु का
  निरूपण करना । २ देखना । ३ संकल्प करना । ४ लच्य
  करना । ५ अंगोकार करना । ६ सम्मति लेना । ७ समाप्त
  करना । 🗅 उपदेश देना । उद्दिसइ; ( वव २, ७ )। कर्म---
  "दस अञ्भयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेस् उद्दिस्सति"
  (जवा )। कवक्र—उद्दिसिज्जंतः (त्रावम)। संक्र—"ग्रश्नो
  तासिं समीवं, पुच्छियं महरवाणीए एक्कं कन्नगं उहिस्तिऊण,
  कत्रों तुरुभे " (महा; वन १, ७); "तदनसाणे य एक्का
  प्वरमहिला वंधुमइं उद्दिस्स कुमारउतमंगे अक्खए पिक्ख-
  वइ: ( महा ); उद्दिस्तिय; (त्राचा २, १; त्रामि १०४ )।
  हेक्र-उद्दिसिउं, उद्दिसित्तए ; (वव १,१० भा; ठा २,१);
  प्रयो—उद्दिसावित्तए, उद्दिसावेत्तए; (वृह १; क्स ) ।
 उद्दिसिअ देखो उद्दिहु ; ( ब्राचा २ )।
 उद्धिस्थ वि [ दे ] उत्प्रेचित, वितर्कित; (दे १, १०६५) (
 उद्दीवण न [ उद्दीपन ] १ उत्तेजन; २ वि. उत्तेजक; ( मै
  १५; रंभा )। . .
 उदीचणिज्ज वि [उद्दीपनीय] उद्दीपक, उत्तेजक, "मयणुदीव-
  णिज हिं विविहेहिं भूसणेहिं" (रंभा)।
 उद्दीचिअ वि [ उद्दीपित ] प्रदीपित, प्रज्वालित; ( पाय )।
  " चीयाए पिक्खिविड़ं ततो उद्दीविद्यो जलगो " ( सुर ६,
  <u>55 ) |</u>
 उद्दूय वि [ उद्दूत ] पलायित ; ( पउम ६, ७० ) ।
 उद्दय वि [ उपद्रुत ] हैरान किया हुआ ; ('स १३१') ।
 उद्देस देखो उद्दिस। उद्देसइ; (भवि)।
 उद्देस पुं [ उद्देश ] १ नाम-निर्देश-पूर्वक वस्तु-निरूपण :
  ( विसे ) । २ शिचा, उपदेश; "टद्देसो पासगस्य गतिय "
  ३ व्यपदेश, व्यवहार ; ( श्राचा )। ४ तद्य ; ४ श्राम-
 प्राय, मतलव ; (विसे )। ६ यन्थ का एक अंश ; (भग
```

```
१,१)। ७ प्रदेश, अवयव ; " खुञ्मंति खुहिअमग्ररा
 त्रावात्रालगहिरा तमुद्दुह् सा" ( से, ४, १६ ; १, २० )।
 प्र-प्रतिज्ञा, गुरु-वचन ; (विसे )। ६ जगह, स्थान ;
 (कप्पू)।
उद्देसण न [ उद्देशन ] १ पाठन, वाचना, श्रध्यापन ;
 " उद्दिसण वायणीत पाठणया चेव एगद्वा " ( पंचभा ; पण्ह
 २, १)। २ अधिकारिता, योग्यता ; (ठा ४, ३)।
उद्देसणा स्त्री [ उद्देशना ] ऊपर देखो ; ( पंचभा )।
उद्देसिय न [ ओद्देशिक ] १, भिन्ना का एक दोष, साधु
 के लिए भोजन-निर्माण; २ वि साधु-निमित वनाया हुआ
 (भोजन); (कस)। ' उद्देसियं तु कम्मं एत्थं उद्दि-
 स्स कीरए जंति " (पंचा १७; ठा ६; ग्रंत)।
उद्देह पुं [उद्देह] भगवान् महावीर का एक गण-सांधु-समु-
 दाय; ( ठा ६; कप्प )।
उद्देहिलिया स्त्री [ उद्देहिलिका ] वनस्पित्-विशेषः ( राज )।
उद्दे हिया ) स्त्री [दे] उपदेहिका, दिमक, लीन्द्रिय जन्तु-
उद्देही बिशेष्; (जी १६); स ४३४; ब्रोघ
 ३२३ ); " उबदेहीइ उद्देही " ( दे १, ६३ )।
उद्दोहम वि [ उद्दोहक ] वातक, हिंसक ( पण्ह १, ३)।
उद्ध देखो उड्ड : ( से ३, ३३ ; पि ८३; महा ; हे २, ४६;
 ठा ३, २ )।
उद्धअ वि [ उद्धत ] १ उन्मत ; ( से ४, १३ ; पात्र्य )।
 २ गर्वित, अभिमानी ; (भग ११, १०)। ३ उत्पाटित;
 (. खाया १, १)। ४ अतिप्रवल " उद्धततमंधकार — "
 (पगह १,३)।
उद्ध्य देखो उद्धरिअ=उद्धृत। "पावल्लेग उवेच्च व
 उद्धयपयधारणा उ उद्धारो " ( वव १, १० )।
उद्धअ वि [दे ] शान्त, ठंढ़ा ; ( षड् )।
उद्धंत देखो उद्धा ।
उद्धंस सक [ उद् +धृष् ] १ मारना । २ त्राक्रोश करना,
 गाली देना । उद्धंसेइ ; (भग १४)। उद्धंसंति ; ( गाया
  9, 9& ) |
उद्धंस सक [ उद् + ध्वंस् ] विनाश करना।
  उद्धंसिऊण ; ( स ३६२ )।
उद्धंसण न [ उद्धर्षण ] १ त्राकोश, निर्मर्त्सन ; २ वध,
हिंसा ; (राज)।
उद्धंसणा स्त्री [ उद्धर्पणा ] ऊपर देखो; (ग्रोष ३८ मा );
  " उच्चावयाहिं उद्धंसणाहिं उद्धंति " ( णाया १, १६ )।
```

```
उद्धंसिय वि [ उद्धर्षित ] आकृष्ट, जिस पर आकोरा किया
 गया हो वह ; (निचू ४)।
उद्धच्छवि वि [दे] विसंवादित, अप्रमाखित ; (दे १,
  998)1
उद्धच्छविञ्र वि [ दे ] सन्जित, तय्यार ; ( दे १५,११६)। 🗸
उद्धिः वि [ दे ] निषिद्ध, प्रतिषिद्ध; ( दे १, १९१ )।
उद्धरू देखो उद्धर।
उद्धड वि [ उद्भृत ] उठा कर रखा हुआ ; ( धर्म ३ )।
उद्धण वि [दे] उद्धत, श्रविनीत ; (षड्)।
उद्धत्य वि [दे] विप्रलब्ध, विन्वतः (दे १, ६६)।
उद्धदेहिय न [अं। धर्बदेहिक ] अग्नि-संस्कार आदि अन्त्येष्टि-
 किया ; (स १०६)।
उद्धम सक [उद्+हन्] १ शङ्ख वगैरः फूँकना, वायु भरना।
 २ ऊँचा फेंकना, उड़ाना । क्वक - उद्धमांताणं संखाणं
 सिंगाणं संखियाणं खरमुहीणं" ( राय ) ; "पायालसहस्सवाय-
 वसवेगसिलल उद्धममाणदगरयस्यं धकारं (स्यणागरसागरं )"
 ( प्रह १, ३ ; श्रीप )।
उद्धर सक [ उद+ह ] १ फॅस हुए को निकालना, ऊपर-
 उठाना। २ उन्मूलन करना। ३ दूर करना। ४ खींचना।
  ४ जीर्ण मन्दिर वगैरः का परिष्कार-संस्कार करना l ६
 किसी प्रन्थया लेख के अंश-विशेष को दूसरी पुस्तक या लेख में
 अविकल नकल करना। भवि—उद्धरिस्सइ ; ( स ५६६ )।
  वृक्त-पइनग्रं पइगामं पायं जिलामंदिराइं पृयंतो, जिन्नाइं
 उद्धरंतो" (सुपा २२४);
    "जयइ धरमुद्धरंतो भरणीसार्यमुहग्गचलणेख।
     णियदेहेण करेण व पंचंगुलिगा महाकुम्मो ॥" ( गउड )।
  संक्र—उद्धरिउं, उद्धरिऊण, उद्धरिता, उद्धरित्तु,
  उद्धर्टु ; ( पंचा १६; प्रारू )। " तं लयं सन्त्रसो छिता,
  उद्धरिता समूलया" (उत् २३; पंचा १६); "वाह
  उद्धृ कक्खमणुञ्जजे " (सूत्र १, ४); "तसे पाणे
  उद्धृ पादं रीइजा ' ( आचा २, ३. १, ४ )।
उद्धर ( अप ) देखो उद्धर ; ( भवि )।
उद्धरण न [ उद्धरण ] १ ऊपर उठाना ; २ फँसे हुए को
  निकालना ; ( गडड ) ; " दीणुद्धरणिम धर्णं न पडतं "
  (विवे १३४)। ३ उन्मूलन; ४ अपनयन; (सुअ
  9,8;8)1
उद्धरण वि [दे] उच्छिष्ट, जुड़ा ; (दे १,१०६.)।
```

उद्धरिअ वि [ उद्धृत ] १ उत्पाटित, उत्मिप्तः ' हक्खुतं उच्छूडं उक्खित-उप्पाडियाइं उद्धरियं'' ( पात्र )। २ किसी यन्य या लेख के यंश निशेष को दूसरे पुस्तक या लेख में यवि-कल नकल कर देना; "एसो जीववियारो, संबेवहईंग जागगा-हेउं। संखितो उइरियो, र दायो सुय-समुद्दायो " ( जी ४१ ) ; "जेण उद्धरिया विज्ञा, श्रागासगमा महापरिणणाश्रो" (श्रावम)। ३ ब्राकृष्ट, खींचा हुब्रा : ४ निप्कासित, वाहर निकाला हुब्रा; "उद्धरियसन्यसल्ल—"( पंचा १६)। ५ जीर्ण वस्तु का परिज्कार करना, " जिल्मांदिरं न उद्धरियं" ( विवे १३३ )। उद्धरिअ वि [दे] अर्दित, विनाशित ; ( पड् )। 🗸 उद्धल पुं दि ] दोनों तरफ की अप्रयुत्ति ; ( षड् )। उद्धवअ वि [ दे ] उत्जित, फे का हुआ ; (दे १, १०६/)। उद्धविश्र वि [ दे ] अर्घित, पूजित ; ( दे १, १०७ ) ।/ ो सक [ **उद्+श्राच्** ] १ दौड़ना, वेग से जाना । उद्धाअ 🕽 २ उँच जाना । उद्धाइ ; ( पि १६४ ) । वक्त— उद्धंत, उद्धाअंत, उद्धायमाण ; (कष्य ; स ६, ६६ ; १३, ६१ : ग्रीप )। उद्धाअ ग्रक [ अर्थ्वाय् ] ऊँचा होना। वक् - उद्धाअ-माण; (से १३, ६१)। उद्धाअ वि [ उद्धाव ] उद्धावित, ऊँचा गया हुत्रा " छिगण-कडए वहंतं उद्धात्रणित्रतगरुडमग्गित्रसिहरे " ( से ६, ३६)। उद्धाअ पुं [दे] १ विश्मानत प्रदेश ; २ समृह ; ३ वि थका हुआ, श्रान्त ; (दे १, १२४)। उद्धाइअ वि [ उद्धावित ] १ फैला हुत्रा, विस्तीर्ण, प्रस्तः; (सं २, ४२)। २ ऊँचा दौड़ा हुआ ; (से २, २२)। उद्धार पुं [ उद्धार ] १ त्रांण, रचण ; ( इमा ) । २ ऋण देना, धार देना: ( सुपा ५६७; श्रा १४ )। ३ अप-हरण ; ( श्रणु )। ४ श्रपवाद ; ( राज )। ४ धारणा, पढ़े हुए पाठ का नहीं भूलना " पावल्लेण उवेच्च व उद्धय-पयधारणा उ उद्घारो " ( नन १, १० )। **"प**ळिओवम न [ °पल्योपम ] समय का एक परिमाण ; ( अणु )। °समय पुं [ °समय ] समय-विशेष ; ( अणु ) । °साग-रोवम न [ °सागरोपम ] समय का एक दीर्व परिमाण ; (अयु)। उद्धाव देखो उद्धा । उद्धावण न [ उद्धावन ] नीचे देखो ; ( श्रा १ )।

उद्घावणा स्री [ उद्घावना ] १ प्रवत प्रवृत्ति ; २ दूर-गमन, दूर चेत्र में जाना ; (धर्म ३)। ३ कार्य की शोध-सिद्धि ; ( वव १, १ )। °उद्धि देखो चुद्धि; ( पड् )। उद्धि अ देखो उद्धरिअ=उद्धृत ; ( श्रा ४०; श्रीप; राय; वव १, १ ; श्रीप; पच्च २८ )। उद्धीमुह वि [ अध्वींमुख ] मुँह ऊँचा किया हुत्रा ; ( चंद उद्धुं घळिय वि [ दे ] धुँ घलाया हुत्रा ; ( सण् )। उद्धृणिय देखो उद्धृय ; ( सण )। उद्धम सक [पृं] पूर्ण करना, पृरा करना। उद्धमइ ; (हे ४, १६६ )। उद्भा सक [ उद्+ध्मा ] १ ब्रावाज करना ; २ जोर से धमनी को चलाना । उद्धमाइ, उद्धमात्रइ ; ( पड् ; प्रामा)। उद्धुमाइअ वि [ उद्ध्मापित ] ठंडा किया हुआ, निर्वापित ; (से १, ८)। उद्धमाय वि [दे] १ परिपूर्ण ; "मायाइ उद्धमाया" ( कुमा ) ; "पडिहत्थमुद्भायं त्राहिरइयं च जाग त्राउल्ले " ( गादि ) । २ उन्मत ; " मद्रगरंदरसुद्धमात्रमुहलमहुत्रगरं " (से ६, ११); उद्भुय वि [ उद्धूत ] १ पवन से उड़ा हुआ; (से ७, १४)। २ प्रमृत, फैला हुद्या " गधुद्धुयाभिरामे " ( श्रीप ) । ३ प्रकम्पित ; " वाउद्ध्यविजयवेजयंती " ( जीव ३ ) । ४ उत्कट, प्रवल ; (सम १३७)। ६ व्यक्त, प्रकट ; (कप्प)। उद्धर वि [ उद्धर ] १ ऊँचा, उच्च ; " उद्धरं. उच्चं." (पात्र)। २ प्रचगड, प्रवल; ( सुर ३, ३६; १२, १०६ )। उद्भुव्यंत रे देखो उद्धू। उद्ख्वमाण∫ उद्धत्तिय वि [ उद्घु पित ] १ रोमाञ्च, " अन्नोन्नजंपिएहिं हसिउद सिएहिं खिप्पमाणां य " (उन) । २ वि. रे.माञ्चित, पुलकित; (दे १, ११४; २, १००); " उद्धिसयरोमकृतो सीयलग्रनिलेख संबुध्यगता " (सुर २, १०१); "उद्भ-सियकेसरसढं " ( महा )। उद्धू सक [ उद्+धू ] १ काँपना, चलाना ; २ चामर वगैरः वीजना, पंखा करना। कवक्र—उद्भुव्वंत, उद्भुव्वमाण; ( पउम २, ४० ; कप्प )। उद्धृणिय देखां उद्ध्य ; ( सण ) । उद्भूद ( शौ ) देखो उद्भुय ; ( चार २४ )।

```
उद्धूल सक [ उद+धूलय् ] १ व्याप्त करना । २ धूलि
लगाना । उद्धूलेंइ ; (हे ४, २६)।
उद्धूलण न [ उद्धूलन ] धूलि को ग्रङ्ग पर लगाना।
     " जारमसाणसमुव्भवभृइसुहप्कंससिज्जिंगगीए ।
       ण समप्पइ णवकावालि आइ उद्धूलणारंभो ॥ "
                                      (गा४०८)।
उद्धूलिय वि [ उद्धूलित ] १ धूलि से लपेटा हुआ।
  व्याप्त " तिमिरोद्धूलिञ्चभवणं " ( कुमा )।
उद्भवणिया स्त्री [ उद्भपनिका ] धूप देना ;
     " केवि हु विरालतन्नयपुरीसमीसेहिं गुग्गुलाईहिं ।
       उन्त्ररियम्मि खिविता उद्भविषयं पयच्छंति ॥ "
                               ( सुर १४, १७४ )।
उद्धूविअ वि [ उद्धूपित ] जिसको धूप किया गया हो वह ;
  (विक ११३)।
उद्धोस पुं [ उद्धर्ष ] उल्लास, ऊँचा होना ; ( सिंह ६ १)।
  " जं जं इह सुहुमबुद्धीए चिंतिज्जइ तं सन्त्रं रोमुद्धोसं जखेइ
 मह अम्मों " ( सुपा ६४ )।
उन्न न [ ऊर्ण ] ऊन, भेड़ या बकरी के रोम।
 [ °मय ] ऊन का बना हुआ ;
    " गोवालियाण विंदं नच्चावइ फारमुतियाहारं ।
       उन्नमयवासनिवसणपी णुत्रयथ गाहराभोगं ।। "
                                   (सुपा ४३२)।
उन्न ( अप ) वि [ विषण्ण ] विषाद-प्राप्त, खिन्न; (षड्) ।
उन्तइ देखो उण्णाइ ; ( काल; सुपा २४७; प्रासू २८ ; सार्थ
 ३४)।
उन्नइज्जमाण देखों उन्नी।
उन्नइय वि [ उन्नीत ] ऊँचा | लिया हुआ; ( पउम १०५,
  १७)।
उन्तंद सक [ उद्+नन्द् ] ग्रभिनन्दन करना । कवक्र-
 " हिययमालासहस्सेहि उन्नंदिज्जमाणे " (कृप्प )।
उन्तय देखो उण्णय ; ( मुपा ४७६ ; सम ७१; कप्प )।
उन्ना देखो उण्णा। "मय वि [ "मय ] ऊन कावना हुआ;
  (सुपा ६४१)।
उन्नाडिय न [ उन्नाटित ] हर्ष-द्योतक त्रावाज ; ( स
उन्नाम पुं [ उन्नाम ] १ कँ वाई। २ श्रभिमान, गर्वः
  (सम ७१)।
```

उन्नामिथ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ ; ( पाअ ; महा ; स ३७७ ) । " उन्नालिअ वि [दे] देखो उण्णालिअ ; " हर्ननालि अं उन्नामित्रं " (पात्र )। उन्नाह पुं [ उन्नाह ] ऊँचाई ; ( पात्र )। उन्निअ देखो उण्णिअ=और्णिकः; ( श्रोघ ৬০४ )। उन्निक्खमण न [ उन्निष्क्रमण ] दीचा छोड़ कर फिर गृहस्य होना, साधुपन छोड़कर फिर गृहस्य वनना ; ( टप १३० टी; ३६६ )। उन्नी देखो उण्णी। कवक् उन्नइज्ज्ञमाणः (कप्प)। उन्हाल ( त्रप ) पुं [ उष्णकाल ] ग्रीष्म ऋतुः ( भवि ) । उपंत न [ उपान्त ] १ पीछला माग ; २ वि. समे पस्थ ; (गा ६६३)। उपरि } देखो उचरि ; ( विसे १०२१; षड् ) ।ः उपरिक्ल देखो उवरिक्ल : ( षड् )। उपवज्जमाण देखो उववाय=उप-वादय्। उपसप्प देखो उवसप्प । उपसप्पइ ; ( षड् ) । संकृ— उपसप्पिय ; ( नाट )। उपाणहिय पुंसी [उपानत्] ज्ता ; " अन्निदिणे जंपाणेपार्वाहिए मुत्तमारुडा " ( सुपा ३६२ )। " तह तं निउपाणिहयाउवि वाहिस्सं " ( सुपा ३६२ )। उप्पं देखो ओप्प=त्रर्पय् । उप्पेदः (पि १०४; हे १, २६६)। उप्पद्दअ वि [ उत्पतित ] १ उँचा गया हुत्रा, उड़ा हुत्रा " सेवि य आगासे उप्पइए " ( उत्रा ; सुर ३, ६६ )। २ उन्नत, ऊँचा ; ( श्राचा )। ३ उद्भूत, उत्पन्न; ( उत २)। ४ न उत्पतन, उड़ना; (श्रोप)। उप्पड्अ वि [ उत्पादित ] उत्थापित, उठाया हुन्ना; " खुडिउप्पर्यमुणालं दर्दूण पियं व सिढिलवलग्रं गालिगां " (से १, ३०)। उत्पड्अन्त्र देखो उप्पय=उत्+पत्। उप्पइउं उप्पंक वि [दे] १ वहु, अत्यन्त ; २ पुं, पङ्क, कीचढ, कादा ; ३ उन्निति ; (दे १, १३०)। ४ समृहं, राशि; ( दे १, १३० ; पात्र्यं ; गउड ; स ४३७ )। उप्पंग पुं [ दे ] समहः, राशि ; " णवपल्लवं विसण्णा, पहित्रा पेच्छंतिं चूत्रहक्खस्स । कामस्स लेहिंडप्पंगराइयं हत्थमल्लं व ॥ " (गा ४८४)।

उप्पन्न श्रक [ उत्+पद् ] उत्पन्न होना । उप्पन्नंति : (कप)। वक्र—उपज्जंत, उपक्जमाण: (से ८, १५; सम्म १३४; भग ; विसे ३३२२ )। उप्पड सक [ उत्+पत् ] उड़ना, कँचा जाना, कदना ; े (प्रामा )। ज़प्पड पुं [ उत्पट ] त्रीन्द्रिय जन्तु-दिशेष, नुद्र कीट-विशेष; (राज)। उपाडिअ देखो उप्पाइअ ; ( नाट )। उपण सक [उत्+प्] धान्य वगैरः को सर्प आदि से साफ-सुथरा करना। कर्म-" साली बीही जवा य लुव्बंतु मलिज्जंतु उप्पणिज्जंतु य '' ( पगह १, २ )। उप्पणण न [ उत्पवन ] सर्प ब्रादि से धान्य वगैरः को साफ-सुथरा करना ; (दे १, १०३)। उप्पण्ण वि [ उत्पन्न ] उत्पन्न, संजात, उद्भूत ; ( भग ; नाट )। उप्पत्त वि [दे] १ गलित; २ विरक्त ; ( षड् ) 🗸 **्उपत्ति** स्त्री [ उत्पत्ति ] उत्पति, प्रादुर्भाव ; ( उत्र ) । उपित्तया स्त्री [औटपित्तकी] बुद्धि विशेष, विना ही शास्त्राभ्यासादि के होने वाली बुद्धि, स्वाभाविक मति : ( टा ४, ४ : गाया १, १ )। उप्पन्न देखो उप्पण्ण ; ( डवा; सुर २, १६० ) । उपय अक [उत्+पत् ] उड़ना, कूदना । उपपयइ; (महा) । वक्त-उप्पयंत, उप्पयमाण ; (उप १४२ टी; खाया १, १६ ) । संक्र-उप्पइताः ( श्रोप ) । क्र-उप्पइअञ्बः (से ६, ७८)। हेक्--उप्पइउं: (सुर ६, २२२)। उपय देखो उपय । वक् -- उपअंत ; ( से ४, ४६ ) । उप्पय पुं जित्पात । १ उत्पतनः क व जाना, कूदना, उड्ड-यन । २ उत्पत्ति ; "श्रवट्ठिए चले मंदपडिवाउप्पयाई य" (विसे ४७७')। "निवय पुं ["निपात ] १ ऊँचा-नीचा होना ; "खरपवणुद्ध्यसायरतरंगवेगेहिं हीरएं नावा । गुरुकल्लोलवसुट्ठियनंगरनियरेण धरियावि ॥ त्रगावरयतरंगेहिं उप्पयनिवयं कुणंतिया वहइ" (सुर १३, १६७)। २ नाट्य-विधि का एक प्रकार; (जीव ३)। उपायण न [ उत्पतन ] ऊँचा जाना, उड्डयन ; (ठा १०; से ६, २४)।

उप्पयण न [ उत्प्लवन ] जल में गोता लगाना ; ( से ६, E0) 1 उपरिं ( अप ) देखो उवरिः ( हे ४, ३३४ ; पिंग )। उप्परिवाडि,°डी स्री [ उत्परिपाटि,°टी ] उत्तटा कम, विपर्यास, विपर्यय : "उप्परिवाडीवहणे चाउम्मासा भवे लहगा" (गच्छ १)। उपरोज्पर व्य [ उपर्युपरि ] जपर जपर ; ( स १४० )। उप्पल न [उत्पल] १ कमल, पद्म; ( ग्राया १, १; भग )। २ विमान-विशेष ; ( सम ३८ ) । ३ संख्या-विशेष, 'उप्प-लंग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह ; (ठा २, ४)। ४ सगन्य द्रव्य-विशेष "परमुप्प-लगंधिए" ( जं ३ ) । ५ पुं, परिवाजक-विशेषः ( त्राचू १ )। , ६ द्वीप-विशेष : ७ समुद्र-विशेष ; ( पण्ण १४ )। °चेंटग पुं [ वृन्तक ] ब्राजीविक मत का एक साधु-समाज; (ब्रोप)। उप्पलंग न [ उत्पलाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'हुहुय' को चौरासी लाख में गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४)। उप्पला स्त्री [उत्पला ] १ एक इन्द्राणी, काल-नामक पिशाचेन्द्र की एक अग्र-महिषी; (ठा ४, १)। २ इस नाम का 'ज्ञाताधर्मकथा' का एक अध्ययन; ( णाया २, १ )। ३ स्वनाम ख्यात एक श्राविका; (भग १२, १)। ४ एक पुष्करिया ; (जीव ३)। उप्पलिणी स्वी [ उत्पलिनी ] कमिलनी, कमल का गाछ ; (पग्ण १)। उप्परुत वि दि ] ग्रथ्यासित, ग्राह्द ; ( षड् ) । उप्पन्न सक [ उत्+प्लु ] १ गोता लगाना, तैरना । र ऊँचा जाना, उड़ना। वकु—उपपवंत, उपपचमाण ; (से ४, ६१; ८, ८६)। उप्पवइय वि [उत्प्रव्रजित ] जिसने दीना छोड़ दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ बना हुआ ; ( स ४८४ )। उप्पह पुं [ उत्पथ ] उन्मार्ग, कुमार्ग ; "पंथांउ उप्पहं नेंति" (निचू ३; से ४, २६; हेका २४६) । °जाई वि ियायिन् ] उलटे रास्ते जाने वाला, विपथ-गामी ; (ठा 8, 3)1 उप्पा सी देखो उप्पाय=उत्पाद; (ठा १—पत्र १६; ठा ४, ३-पन ३४६ )। उप्पाइ वि [ उत्पादिन् ] उत्पन्न होने वाला ; ( विसे : २८१६ )। उपाइता देखो उपाय=उत्+पादय्।

```
उपाइन्त् वि [ उत्पादिशितृ ] उत्पादक, उत्पन्न करने वाला;
  ( ठा ७ )।
उप्पाइय वि [ उत्पादित ] उत्पन्न किया हुआ ; " उप्पा-
  इयाविच्छिएएकोटहलते " ( राय )।
उप्पाइय वि [अीटपातिक] १ त्रस्वामाविक, कृत्त्रिम; "उप्पा-
 इयपव्वयं व चंकमंतं '' २ त्राकस्मिक, त्रकस्मात् होने वाला
 "उपाइया वाहीं" (राज)। ३ न. ग्रनिष्ट-सूचक ग्राकस्मिक
  उपद्रव, उत्पात ;
 "भो भो नावियपुरिसा सकन्नधारा समुज्जया होह।
   दीसइ क्यंतवयणं व भीममुप्पाइयं जेण "
                              ( सुर १३, १८६ )।
उपापडं
           देखो उप्पाय= उत्त+पादय्।
उप्पाएंत
उप्पाएत्तए
उपाड सक [ उत् + पाटय् ] १ ऊपर उठाना ; २ उखेड़ना,
 उन्मूलन करना। उप्पाडेह; ( पग्ह १, १ ; स ६५ ; काल )।
 कृ—उत्पाडणिज्ज ; (सुपा २४६)। संकृ—उत्पा-
 डिय ; ( नाट )।
उप्पाड सक [ उत्+पाद्य् ] उत्पन्न करना । संकृ—उप्पा-
 डिऊण ; (विसे ३३२ टी)।
उपाड पुं [ उत्पाट ] उन्मूलन, उत्खननः, "नयगो।प्पाडो"
 ( उप १४६ टो; ६८६ टो )।
उप्पाडण न [ उत्पाटन ] १ उत्थापन, ऊपर उठाना ; २
 उन्मृलन, उत्खनन ; ( स २६९ ; राज )।
उपांडिय वि [उत्पादित ] १ अपर उठाया हुन्रा ;
 (पात्र ; प्रारू )। २ उन्मूलित ; ( त्र्याक )।
उप्पाडिय वि [उत्पादित ] उत्पन्न किया हुआ; "उप्पाडिय-
 णाणं खंदगसीसाण तेसि नमो" ( भाव १३ )।
उप्पाद्अ वि [ उत्पाद्क ] उत्पन्न कर्ता ; (प्रयो १७)।
उप्पादीअमाण देखो उप्पाय=उत्+पादय्।
उप्पाय सक [उत् + पाद्य्] उत्पन्न करना, वनाना । उप्पा-
 एहि; (काल)। वक् -- उप्पाएंत, उप्पायंत ; (सुर
२, २२; ६, १३)। संक्र—उपाएता; (भग)।
 हेक्ट—उप्पाइत्ता, उप्पापउं; उप्पापत्तए; (राज, पि ४६४;
 णाया १,४)। क्वक उप्पादीअमाण (शो);
 (नाट)।
उप्पाय पुन [ उत्पात ] १ उत्पतन, ऊर्ध्व-गमन ; "नं संगं
```

गंतुमणा सिक्खंति नहंगणुप्पायं" (सपा १८०)। २ त्राकस्मिक

उपद्रव ; "पवहर्ण च पासइ समुद्दमज्के उप्पाएण छम्मासे भर्मतं ताहे त्राणेण तं उत्पायं उवसामियं" ( महा ) । ३ त्राकस्मिक उपदव का प्रतिपादक शास्त्र, निमित्त-शास्त्र-विशेष; (ठा ६; सम ४७; परह १, ४ ) °निवाय पुं [°निपात ] चढना श्रोर्, र्रे उतरना ; (स ४११)। उप्पाय पुं [ उत्पाद ] उत्पत्ति, प्रादुर्मावः ( सुपा ६; कुमा)। °पव्यय पुं [ पर्वेत ] एक प्रकार के पर्वत, जहां आकर फ़इ व्यन्तर-जातीय देव-देवियां क्रीडा के लिए विचित्र प्रकार के शरीर वनाते हैं ; ( सम ३३; जीव ३ )। "पुट्य न [ "पूर्व ] प्रथम पूर्व, प्रन्थांश-विशेष, वारहवें जैन ब्रङ्ग-प्रनथ का एक भाग; (सम २६)। उप्पायग वि [उत्पाद्क] १ उत्पन करने वाला; २ लोन्द्रिय जन्तु-विशेष, कीट-विशेष ; ( वव १, ८ )। उप्पायण न [उत्पादन] १ उत्पादन; उपार्जन; (ठा ३, ४)। २ वि. उत्पादक, उपार्जक ; ( पउम ३०, ४० )। उप्पायणया ) स्त्री [ उत्पादना ] १ उपार्जन, उत्पन्न उत्पायणा ) करना; २ जैन साधु की भिन्ना का एक दोष ; ( ब्रोघ ७४६ ; ठा ३, ४ ; पिगड १ )। उप्पाल सक [ कथ् ] कहना, बोलना । उप्पालइ ; ( हे ४, २)। उप्पालसु; (कुमा)। उप्पाच सक [उत्+प्लाचय् ] १ गोता खिलाना; २ कूदाना, ़ उड़ाना । उप्पावेइ; (हे २, १०६) । क्लक्ट**—उप्पियमाण**; (उवा़)। उप्पाहल न [ दे ] उत्कंठा, उत्सुकता ; ( पात्र ) 🎷 उदिप सक [ अर्पय् ] देना । उप्पिड; (कप्प ) । उटिपं च [ उपरि ] ऊपर ; "कहि गां भंते ! जोइसिचा देवा परिवसंति ? गोयमा ! उप्पि दीवसमुद्दार्गः इमीस रयणप्यभाए पुढ़वीए'' ( जीव ३; गाया १, ६; ठा ३, ४; झोप )/। उिपंगलिआ सी [ दे ] हाथ का मध्य भाग, करोहसुंगी; ( दे 9, 99=)1 उप्पिजल न [ दे ] १ सुरत, संभोग ; २ रज, धूली; ह अप-क्रीर्ति, अपयस ; (दे १, १३४)। उप्पिंजल वि [ उत्पिञ्जल ] त्रति-त्राकुल, न्याकुल ; (कप्प)। उप्पिंजल अक [उत्पिञ्जलय् ] आकुल की तरह आचरण करना । वक्ट—उप्पिंजलमाण ; ( कप्प ) । उप्पिच्छ [दे] देखो उप्पित्थ। 'ब्राहित्थं उप्पिच्छं च ब्राटलं रोसभरियं च" "भीयं दुयमुप्पिच्छमुतालं च कमसो

मुग्रेयव्वं'' ( जीव ३ ) । ''हत्थी ग्रह तस्स सबडहुतो पहा-वित्रो त्राय र्जिपच्छो'', 'रक्तसमेन्नंपि त्रायरूप्पिच्छं'' (पउम ८, १७४ ; १२, ८७ ) ' डिप्पच्छमं यरगईहिं" ( भत ११६ )। ्डिप्पण देखो उत्पण । वक्त— उप्पिणितः, (नुपा ११ ) । खिप्पत्थ वि दि ] १ जस्त, भोत : ( दे १, १२६ ; से १०, ६१: स ५७४; पुण्क ४४३; गउड) "किं कायवः विमदा सरणविद्या भरु निरथा" ( सुर १२, १६० )। २ कुपित, इन्द्र ; ३ विश्वर. चाकुत्तः ( दे १, १२६ ; पात्र )। उप्पिय सक [ उत्+पा ] १ ब्रास्त्रादन करना । २ फिर २ रवास लेना । वक्र--उप्पिय'तः (परह १,३--पत्र ४४; राज)। उपिय वि [ अर्पित ] त्रर्पण किया हुआ; (हे १, २६६ )। उप्पियण न [ उत्पान ] फिर २ खास लेना ; ( राज )। उप्पियमाण देखो उप्पाव। उपिलाव देखा उप्पाव । उप्पिलावेइ । वक्त-उपिलावंत "जे भिक्ख् संगणं नावं उप्पिलावेष्ठ्, उप्पिलावंतं वा साइज्जइ" (निचू १८)। उप्पोड पुं [दे उत्पीड] समृह, राशि, (मे ४, ३७५ ८,३)। jंडप्पोडण न [ उत्पोडन ] १ कस कर वाँधना i २ दवाना; (सं ५, ६७)। उप्पोल सर्क [ उत्+पीड्य ] १ कस कर वाँधना । २ उट-, वाना । "सगर्ण वा गावं उप्पीलावेज्जा : ( त्राचा २, ३, १, (११)। उप्पोलवेज्जाः (पि २४०)। उप्पील पुं [ दे ] १ संघात; समूह ; ( दे १, १२६ / सुपा ६१; सुर ३, ११६; वज्जा ६०; पुष्फ ७३; धम्म १२ टी)। "ह्यासणो दहे सन्त्रं जालुप्पीलो निषासए" (महा) । २ स्थपुट-विषमोन्नत प्रदेश ; (दे १, १२६)। उप्पीलण न [ उत्पोडन ] पोडा; उपदव; ( स २७२ )। उप्पोलिय वि [उत्पोडित] कस कर वाँधा हुत्रा "उप्पोलिय-चिंधपदृगहियाउहपहरणा" (पगह १, ३; विपा १, २ ) । उप्पुक्ष वि [ उत्प्लुत ] उच्छलित, कूश ह्या; ( से ६, ४८; पवह १,३)। उत्य सिअ देवं। उप्युसिअ; ( से ६, ८४ )। उप्पृतिअ वि [ उत्पृत ] सर्प से साफ-स्थरा किया हुआ ; (पाअ)। उप्पूरण वि [ उत्पूर्ण ] पूर्ण, व्याप्त ; ( स २६ ) । उप्पूलइअ वि [ उत्पुलकित् ] रोमान्चितः (स २८१)। उप्पुलिअ वि [ उत्प्रोन्छित ] नुप्त, प्रोन्छित; ( से ६, ५४; गउड )।

उप्पूर पुं [ उत्पूर ] १ प्राचुर्य; ( पाह १, ३ ) । २ प्रकृप्ट प्रवाह : ( ग्रीप )। उप्पेक्ख ( अप ) देखो उविक्ख । उप्पेक्ख ; ( पिंग ) । उप्पेक्ख सक [ उत्प्र + ईक्ष ] संभावना करना, कल्पना करना । उप्पेक्खामि : (स १४७) । उप्पेक्खेमि ; (स 38€ ) 1 उत्पेक्खा स्त्री [ उत्प्रेक्षा ] १ अलंकार-विशेष ; २ वित-र्कणा, संभावना ; (गा ३३६ )। उप्पेक्सिअ वि [ उत्प्रे क्षित ] संभावित, विकल्पितः ( दे १, 1 ( 30,8 द्रध्येय न दि] अभ्यंग, तैलादि की मालिस; "पुत्र्वं च मंगल-ट्ठा उप्पेयं जड़ करेड़ गिहियाएं" ( वव १, ६ )। उप्पेल सक [ उद्-नमय् ] ऊँचा करना, उन्नत करना। उप्पेलइ : (हे ४, ३६)। उत्पेलिअ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हमा, उन्नेत किया ह्या; (कुमा)। उप्पेस् पुं [ उत्पेष ] तास, भय, डर : ( म १०, ६१ )। उप्पेहड वि दि ] उद्भट, श्राडम्बर वाला ; (दे १, ११६ : पात्र ; स ४४६ )। °उप्फ देखो पुष्फ ; (गा ६३६)। उफ़र्तदोल वि [दे] चल, श्रस्थिर ; (दे १, १०२)। उप्क,र्ल पुं दि] खत, दुर्जन ; ( दे १, ६० ; पात्र ) उप्फोल सक [ उत्+पाटय् ] १ उठाना । २ उनेड्ना । उपमालेइ ; (ह २, १७४)। उप्पाल सक किथ् कहना, बोलना । उप्तालेइ : ( हे २, 968)1 उप्ताल वि [ कथ्क ] कहने वाला, सुनकः ( न ६४४ )। उपकालिश्र वि विशेषत ] १ कथित : २ स्चित ; ( पात्र ; डप ७२८ टी ; स ४७८ )। उष्फिड अक [ उन् + स्फिट् ] कुणिश्त होना, असमर्थ होना । उप्पिडइ, उप्पेडइ; "एमाइविगप्पणेहि" वाहिजमाणां उप्पिड-(प्फे)-डइ परस्" (महा)। उप्फिडिय वि [ उत्स्फिटित ] १ कुण्टित । २ वाहर निकता हुआ ; "कत्थइ नम्कुम्कतियसिष्यिपुङ्किडियम।तियाइन्ना" (सुर १३,/२१३)। उप्पृंक्रिआ स्त्री [ दे ] योविन, क्पड़ा घोने वाली ; ( दे १, 998)1 उप्पुंड्य वि [ दे ] ब्रास्तृत, विद्याया हुवा ; (द १,११२)

```
庵 उंद्फुरण्ण वि 🛛 दें 🕽 त्रापूर्ण, भरा हुआ, न्याप्त ; ( दे १,
    ६२; सुर १, २३३; ३, २१४)।
  उप्फुल्ल वि [ उत्फुल्ल ] विकसित ; (पात्र ; से ६, ६६)।
  उप्फुल्लिआ स्त्री [ उत्फुल्लिका ] कोड़ा विशेष,पाँव पर वैठ
    कर वारंवार ऊँचा नीचा होना ;
    "उप्फुलियाइ खेल्लउ, मा खं वारेहि होउ परिऊड़ा।
     मा जहलभारगर्ह, पुरिसाअंतो किलिम्मिहिइ"
                                        (गा १६६)।
  उप्प्रस सक [ उत्+स्पृश् ] सिंचना, छिटकना । संक्र —
    उप्फुसिऊण ; ( राज )।
  उटफेणउटफेणिय किवि दि ] कोध-युक्त प्रवल वचन से;
    "उप्फेणउप्फेणियं सीहरायं एवं वयासी" (विपा १, ६---
    पत्र ६० )।
  ्डप्फैस युं [ दे ] १ त्रास, भय ; ( दे १,६४ ) । २ मुकुट,
    पगड़ी, शिरोवेष्टन : "पंच रायककुहा पर्णाता, तं जहा-खरगं
    छतं उप्फेसं उवाहणाउ वालवियणी'' (ठा ५, १—पत्र
    ३,०३ ; श्रीप ; श्राचा २, ३, २, २)।
्र उप्फोअं पुं [दे ] उद्गम, उदय ; ( दे १, ६१ )।
  उवुस सक [ मृज् ] मार्जन करना, शुद्धि करना, साफ करना ।
    उबुसइ ; ( षड् )।
  उञ्बंध सक [ उद्+वन्ध् ] १ फाँसी लियाना, फाँसी लिया
    कर मरना । २ वेष्टन करना । वक्च-- "जलनिहितडिम्म दिटठा
  उन्व धंती इहप्पायां" ( सुपा १६० )। संक्र—उन्वंधिअ,
    उठ्यंधिऊण ; ( नाट ; पि २७० ; स ३४६ )।
  उञ्बंधण न [ उद्वन्धन ] फाँसी लगाना, उल्लंम्बन ;
    ( पगह २, ४ )।
  उञ्चण वि [ उद्वण ] उत्कट ; ( पि २६६ )।
  उञ्बद्ध वि [ उद्घद्ध ] १ जिसने फाँसी लगाई हो वह, फाँसी
    लगा कर मरा हुआ। २ वेष्टित; "भुत्रंगसंघायउव्बद्धो"
    ( सुर ८, ४७ )। ३ शिचक के साथ शत्तों से वँवा हुआ,
    शिक्तक के आयत; ( ठा ३ ),
    "सिप्पाई सिक्खंतो, सिक्खावेंतस्स देइ जा सिक्खा।
    गहियम्मिवि सिक्खम्मि, जं चिग्कालं तु उव्बद्धो" ( वृह )।
√ उव्विंच वि [दे] १ खिन्न, उद्दिम; २ शून्य; ३ क्रान्त, ४
    प्रकट वेष वाला ; १ भीत, डरा हुआ ; ६ उद्भट ; ( दे १,
    १२७ ; वजा ६२ )।
  ट्रिविंचल न [दे] कलुप जल, मैला पानी; (दे १,
    999)1
```

```
उद्यिविर वि [ दे ] खिन्न, उद्विम ; ( कप्पू )।
उञ्चक्क सक [ उद् + बुक्क् ] वोलना, कहना । उञ्चुक्क्इ ;
  (हे,४,२)।
उट्युक्क न [दे] १ प्रलपित, प्रलाप ; २ संकट ; ३
 वलात्कार ; ( दे १, १२८)।
उब्बुड अक [ उद् + ब्रुड् ] तैरना।
उब्बुड रेपुं [उद्ब्रुड] तैरना। °निबुड, °निब्युडुण
उब्बुड्ड र् न [ नित्र ुड,°ण ] उबडुब करना ; ( पगह "१,
  ३; उप १२८ टी )।
उब्बुड़ू वि [ उद्वब्रु डित ] उन्मन्न, तीर्ग ; ( गा ३७ ; स
  ३६० ) ।.
उब्युड्डण न [ उद्युडन ] उन्मजन ; ( कप्पू )।
उञ्चर वि दि । श्रिधिक, ज्यादः , २ पुं, संघात, समूह ;
  ३ स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश ; ( दे १, १२६ )।
उक्स सक [ ऊर्ध्वय् ] ऊँचा करना, खड़ा करना। उन्मेउ:
  ( वज्जा ६४ ) ; उन्भेह ; ( महा )।
उन्भ देखो उड्ढ ; (हे २, ४६ ; सुर २, ६ ; षड् )।
उञ्मंड पुं [ उद्भाण्ड ] १ उत्कट भाँड, बहुरूपा, निर्लान्ध्र
  हंडा ;
  "खरउति कहं जाणिस देहागारा कहिंति से हंदि।
   छिक्कोवण उञ्भंडो णीयासि दारुणसहावो ॥" ( ठा ६ टी )।
  २ न गाली, कुत्सित वचन ; "उब्भंडवयण-" ( भवि )।
उद्भंत वि [दे ] ग्लान, विमार ; ( दे १, ६४ ; महा )।
उब्भंत वि [ उद्भान्त ] १ त्राकुल, व्याकुल, बिन्न ; ( दे
 ं १, १४३ ) ; '
     " त्रवलंवह मा संकह गा इमा गहलं वित्रा परिव्भमइ ।
  🔻 🏻 ऋत्थक्कगज्जिउव्मंतहित्थहित्रग्रा
                                    पहिञ्रजाञ्रा ''
                                     (गा३⊏६)।
  " भवभमणुञ्भंतमाणसा श्रम्हे " ( सुर १४, १२३ )। २
 मूर्च्छित ; (से १, ८)। ३ भ्रान्ति-युक्त, भौचक्का,
  चिक्तः (हे २, १६४)।
उद्भंग वि [दे ] गुणिक्त, व्याप्त ; " तिमिरोव्भग्गणिसाए "
  (द्रे १, ६५ ; नाट )।
्उर्व्भक्ति स्त्री [ दे ] कोदव-समृहः ; ( राज )।
उन्भड वि [ उद्भट ] १ प्रवल, प्रचरांड " उन्भडपवरापकं
  पिरजयप्पडागाइ ग्रइपयडं " ( सुपा ४६) " उद्भडकल्लोल-
  भीसणारावे " ( ग्रामि ४ )। २ भयंकर विकराल ; (भग
  ७, ६)। ३ उद्धत, ब्राडंबरी ; (पात्र )।
```

" त्रइरोसो अइतोसो अइहासो दुज्जलेहिं संवासो । - अइउव्भड़ो य वेसो पंचवि गस्यंपि लहुअंति ॥ ' (धम्म)। उन्भम पुं [ उद्भ्रम ] १ उद्गेग ; २ परिश्रमण ; ( नाट )। उञ्भव श्रव [उद् : भू ] उत्पन्न होना । उञ्भवह ; (पि ४७१; नाट)। वक्त-उच्मवंत ; (सुपा ५७१; ६४६ )। उव्भव ग्रक जिन्दर्य किंचा करना, खड़ा करना। उभाव पुं [ टर्भव ] उत्पत्ति, प्राहुर्भाव ; ( विसे; गाया 9, 7).1 उक्मिविय वि [ अध्वित ] ऊँचा किया हुआ; (उप पृ १३०; वज्जा १४)। उच्माअ वि [ दे ] सान्त, ठंढा ; ( दे १, ६६ 📈 उभाम पुं [उद्भाम] १ परिश्रमण ; ( घ ४ )। १ वि. परिभ्रमण करने वाला ; ( वव १, १ )। उन्भामइल्ला सी [उदभामिणी] स्वैरिणी, कुलटा सी ; (वन १, ४ ; वृह ६ )। उक्सामग पुं [ उद्भामक ] १ पारदारिक, परस्ती-लम्पट ; ि ( ग्रोघ ६० भा )। २ वायु-विशेष, जो तृषां वर्गरः को कपर ले उड़ता है ; (जी ७)। ३ वि. परिश्रमण करने वाला ; (वव १, १)। उभामिगा रे ही [ उदभ्रामिका ] कुलटा स्री, स्वेरिगी ; उक्सामिया 🕽 ( वन १, ६ ; उप प्र २६४ )। उच्मालण न [दे] १ सूर्प आदि से साफ-सुथरा कर्ज़ा, उत्पवन ; २ वि. अपूर्व, अद्वितीय ; (दे १, १०३)। उन्मालिअ वि [दे] सूर्प ग्रादि से साफ किया हुन्ना, उत्पृत ; " उन्भालियं उप्पुगियं'' ( पात्र )। उच्माव श्रक [रम्] कीड़ा करना, खेलना। उच्मावइ ; (हे ४, १६८ ; पड्)। वक्र—उञ्माचंत ; ( कुमा )। उञ्माचणया े स्त्री [ उद्भावना ] १ प्रभावना, गौरव, उन्मावणा ) उन्नति; "पवयण्डव्भावण्या" ( ठा १०—पत्र ११४) । २ उत्प्रेत्ता, वितर्कणा ; "ग्रसव्भावउव्भावणाहिं" ( गाया १, १२--पत्र १७४ )। ३ प्रकाशन, प्रकटीकरण; (गांदि)। उद्माविश्र न [रमण] सुरत, क्रीड़ा, संभोग ; ( दे १, 990)1 उभास सक [ उद+भासय् ] प्रकाशित करना । वक्र---उन्भासंत, उन्भासेंत ; ( पउम २८, ३६ ; ३, १४४ ) उभासिय वि [ उदुभासित ]प्रकाशित ; ( हेका २८२ );

''भवणाश्रो नीहरंते जिणम्म चाउब्बिहेहिं देवेहिं। इंतेहि य जंतेहि य कहमिव उच्मासियं गयणं ॥ " ( मुपा ७७ )। उन्भासुअ वि [दे] शोभा-हीन ; ( दे १, ११० )। 🏑 उव्भासेंत देखो उव्भास। उव्भि देखों उब्भिय = उद्भिद् ; (ब्राचा) । उच्मिउडि वि [ उद्भु कुटि] भीं चढ़ाया हुया; (गवड )। उञ्मिद सक [ उद्+भिद्द] १ ऊँचा करना, खड़ा करना । २ विकसित करना । ३ ग्रङ्कुरित करना । ४ खोलना । कर्म--उञ्भिज्जंति । वक्त--**उञ्मिद्माण**; (ब्राचा २,७) । क्वक्---" भत्तिभरनिव्भरुव्भिज्जमाणवणपुल्वयपूरियसरीरा " ( सुपा ६४६ ६७ ; भग १६, ६ ) । संक्र--- उिभंदिय, उिमंदिउं: ( पंचा १३; पि ४७४ )। उविभग देखो उविभय = उद्भिद् ; ( पगह १, ४ )। उञ्मिडण न [ उद्भेदन ] लग कर अलग होना, आवात कर पीछे हटना; "नेषुं चिय कुं ठिज्जइ, रहसुव्भिडणमुहलो महिहरेसु। तेसुं चेय शिक्षिज्जइ, पहिराहंदोलिरो कुलिसो"।। ( गउड )। उव्भिण्ण ) वि [उद्भिन्न] १ अङ्कुरितः ( स्रोघ ११३) ; उिभन्न े "डिब्भन्ने पाणियं पडियं" (सुर ७, ११४)। २ उदाटित, खोला हुआ ; ३ जैन साधुओं के लिए भिन्ना का एक दोप, मिट्टी वगैरः से लिप्त पात्र को खोल कर उसमें से दी जाती भिद्गाः "छगणाइणोवउतं उब्भिदिय जं तमुब्भिगणं" (पंचा १३; ठा ३, ४) । ४ ऊँचा हुआ, खड़ा हुआ "हरिसवसुव्भिन्नरोमं-चा" (महा)। उन्मिय वि [उद्भिद्] पृथ्वी को फाड कर उगनेवाली वनस्पेति; (पग्ह १,४)। उक्सिय वि [ अध्वित] ऊँचा किया हुत्रा, खड़ा किया हुत्रा; ( सुपा 🗠 ; महा ; वज्जा 🖙 )। उक्सीकय वि [ अध्वींकृत ] कँचा किया हुआ "उक्सीकय-बाहुजुओ" ( उप ५६७ टी )। उद्भुअ अक [ उद्ग + भू ] उत्पन्न होना । उन्भुअद ; ( हे ४, ६० ) । उञ्मुआण वि [दे] १ उवलता हुआ, अमि से तप्त जो दूध वगैरः उछलता है वह ; ( दे १, १०४ ; ७, ⊏१ )।

उद्भुग्ग विं [ दे ] चल, ब्रस्थिर ; ( दे १, १०२ )।

डिल्भुत-उस्मल

```
उच्मूत्त सक [ उत्+क्षिप ] ऊँचा फेंकना। उन्भुतइ ;
   (हे४, १४४)।
  उट्युत्तिअ वि [ उतिक्षत ] ऊँचा र्फेका हुआ ; ( कुमा )।
  उञ्मृत्तिअ वि [ दे ] उद्दीपित, प्रदीपित ; ( पात्र )।
  उञ्भूअ वि [ उद्भूत ] १ उत्पन्न ; ( सुर ३, २३६ )। २
   थ्रागन्तुक कारण ; (विसे १४७६)।
  उठभूइआ स्त्री [ औद् भू तिकी ] श्रीकृष्ण वासुदेव की एक
   भेरी जो किसी य्रागन्तुक प्रयोजन के उपस्थित होने पर वजायी
   जाती थी : (विसे १४७६)।
  उद्मेश पुं [ उद्भेद ] उद्गम, उत्पत्ति : "उम्हाश्रंतिगरियडं-
   सीमाणिव्वडियकंदलुव्मेयं" (गउड) ; "अमिणवजोव्वणउव्मे-
   यसुन्दरा सयलमणहरारावा" ( सुर ११, ११६ )।
 उठभेइम वि [ उद्भेदिम ] स्वयं उत्पन्न होने वाला ;
   "उटमेइमं पुण सयंरहं जहा सामुद्दं लोखं" (निचू ११)।
 उभओ ब्र [ उभतस् ] द्विधा दोनों तरह से, दोनों ब्रोर से ;
   ( उव ; श्रीप )।
 उभय वि [ उभय ] युगल, दो, दोनों ; ( ठा ४, ४ )।
   °त्थ थ्र ( °त्र ) दोनों जगह ; ( सुपा ६४८ ) । °लोग पुं
   [ °लोक ] यह ग्रीर पर जन्म ; (पंचा ११)। °हा ग्र
   िथा ] दोनों तरफ से, द्विधा ; ( सम्म ३८ ं )।
 उमच्छ सक [ वञ्च् ] दगना, धृतना । उमच्छइ ; ( हे
   ४, ६३ )। वक्ट---उमच्छंत ; (कुमा )।
 उमच्छ सक [अभ्या+गम्] सामने त्राना।
   (षड्)।
 उमा स्त्री [ उमा ] ९ गौरी, पार्वती ; ( पात्र )। २ द्वितीय
   वासुदेव की माता ; (सम १४२)। ३ गणिका-विरोष ;
   ( त्राचू )। ४ स्त्री-विशेष ; ( कुमा )। °साइ पुं
  [ 'स्वाति'] स्वनाम-धन्य एक प्राचीन जैनाचार्य और विख्या-
   त प्रन्थकार ; ( सार्ध ६० )।
 °उमार देखो कुमार ; ( अच्चु २६ )।
 उमीस वि [ उन्मिश्र ] मिश्रितः, " पलिलसिरपलिश्रपीवल-
  ,करणवुसणुमीसण्हवणजलं '' ( कुमा )।
ंडम्मइक्ष वि [दे] १ मूह, मूर्ख ; (दे १, १०२)। २
   उन्मत ; (गा ४६८; वज्जा ४२)।
 उम्मऊह वि [ उन्मयूख ] प्रभा-शाली ; ( गडड )।
उम्मंड पुं [दे] १ हट ; २ वि. उद्युत ; (दे १, १२४)।
 उममंथिय वि [ दे ] दग्ध, जला हुआ ; ( वज्जा ६२ )।
```

```
उम्मग्ग वि [ उन्मग्न ] १ पानी के ऊपर श्राया हुशा, तीर्ण ;
   (राज)। २ न उन्मजन, तैरना, जल के ऊपर आना ;
   ( ब्राचा )। °जला स्वी [ °जला ] नदी-विशेष, जिसमें
   पत्थर वगैरः भी तैर सकते हैं : ( जं ३ )।
 उम्मन्ग पुं [ उन्मार्ग ] १ कुपथ, उत्तटा रास्ता ; विपरीत
   मार्ग ; ( सुर १, २४३ ; सुपा ६४ )। २ छिद्र, रन्द्र ;
   ( ग्राचा )। ३ ग्रकार्य करना ; ( ग्राचा )।
 उम्मग्गणा स्त्री [ उन्मार्गणा ] छिद्र, विवर ; ( श्राचा )।
 उम्मच्छ न दि ] १ कोध, गुस्सा ; (दे १, १२४ ; से ११,
   १६; २०)। २ वि असंबद्ध ; ३ प्रकारान्तर से कथित ;
  (दे १, १२४)।
 उम्मच्छर वि [ उन्मत्सर ] १ ईर्ज्यालु, द्वेषी ; ( से ११,
   १४)। र उद्भट; (गा १२७; ६७१)।
उम्मच्छितिअ वि [दे] उद्भट; (दे १, ११६)।
 उम्मिन्छिअ वि [दे] १ हिषत, हर ; २ त्राकुल, न्याकुल ;
  (दे १, १३७)।
 उम्मज्ज न [उन्मज्जन ] तरण, तैरना। °णिमज्जिया
  स्री [ °निमज्जिका ] उवडुव करना ; पानी में उँचा नं 🎉
  होना ; (ठा ३, ४)।
 उम्मज्जग युं [ उन्मन्ज्जक ] १ उन्मजन करने वाला, गीता
  लगाने वाला ; २ उन्मज्जन से ही स्नान करने वाले तापसों
  की एक जाति ; ( ग्रीप ; भग ११, ६ )।
उरमङ्घा स्त्री [दे ] १ वलातकार, जवरदस्ती ; ( दे १, ६७)।
  २ निपेध, अस्वीकार ; ( उप ७२८ ही )।
 उम्मण वि [ उन्मनस् ] उत्किष्टित, उत्सुक ; ( उप पृ ५८)।
 उम्मत्त पुं [दे] १ धतूरा, वृत्त-विशेष ; २ एरएड,
  वृत्त-विशेष ; (दे १, ८६)।
 उभ्मत्त वि [ उन्मत्त ] १ उद्धत, उन्माद-युक्त; ( वृहं १ ) ।
   २ पागल, भूताविष्ट ; (पिंड ३८०)।
  [ °जला ] नदी-विशेष ; ( ठा २, ३ ')।
 उम्मत्थ सक [अभ्या+गम्] सामने श्राना ।
  (हे ४, १६५; कुमा)।
ंडम्मत्थ वि [ दे ] ग्रधो-मुख, विपरीत ; (दे १, ६३)।
उस्मर पुं [दे] देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी; (दे १,
  EX)1
उस्मरिअ वि [ दे ] उत्खात, उन्मूलित ; ( दे १, १०० ;
   षड् )।
उस्मेल वि [दें] स्त्यान, कठिन, घट्ट ; (दे १, ६१)।
```

उम्मलण न [ उन्मर्द्न ] मसलना ; ( पात्र )। उम्मव्ल पुं दि ] १ राजा, नृप ; २ मेच; वारिस; ३ वलात्कार; ४ वि. पीवर, पुब्ट; ( दे १, १३१ )। उस्मल्ला स्त्री दि ] तृज्णा ; (दे १, ६४)। उम्महण वि [उन्मथन] नाशक, विनाश-कारी; (सुर ३,२३१)। उम्माइअ वि [उन्मादित] उन्मतिकया हुत्रा; (परम २४, 94)1 उम्माण न [ उन्मान ] १ माप, माशा त्रादि तुला-मान ; (ठा २, ४)। २ जो तौला जाता है वह ; (ठा १०)। उम्माद देखो उम्माय ; (भग १४, २)। उन्मादइत्तअ ( रोो ) वि [ उन्मादियतः ] उन्माद कराने वाला; ( ग्रिमि ४२ )। उम्माय त्रक [ उद्ग+मद् ] उन्माद करना, उन्मत होना। वक्र-उम्मायंत ; (उप ६८६ टी)। उम्माय पुं [ उन्माद ] १ चित-विश्रम, पागलपन ; ( ठा ६ ; महा )। २ कामाधीनता, विषय में अत्यन्तासिक ; ( उत्त १६)। ३ यालिङ्गन ; (विसे )। भूउम्माल देखो ओमाल ; ( पात्र ) । ु उम्मालिय वि [ उन्मालित ] सुरोभित ; ( भवि )। उम्माह पुं [ उन्माथ ] विनाशः "निसेविज्जतावि (कामभोगा) करेंति ब्रहियगुम्माहयं" ( महा )। उम्माह्य वि [ उन्माथक ] विनाराक ; ''श्रहो उम्माहयतं विसयागां" ( महा ; भवि )। उम्माहि वि [ उन्माथिन ] विनाशकः ( महा-टि )। उम्माहिय वि [ उन्माथित ] विनाशित ; ( भवि )। उम्मि पंछी [ ऊर्मि ] १ कल्लोल, तरंग ; ( कुमा; दे ३,६); २ भोड, जन-समुदाय ; (भग २, १)। भालिणी स्त्री िमालिनी | नदी-विशेष ; ( ठा २, ३ )। उमिनंठ वि [दे] हस्तिपक-रहित, महावत-रहित, निरंकुरा ; " उम्मिटकरिवरी इव उम्मुलइ नयसमृहं सो" ( सुपा ३४८ ; २०३)। उम्मिय वि [ उन्मित ] प्रमित, "को डाको डिजुगुम्मियावि विहिगो हाहा विचित्ता गदी" (रंभा )। उस्मिलिर वि [ उन्मीलितृ ] विकासी "तत्थ य उस्मिलिर-पढमपल्लवारुणियसयलसाहस्स" ( सुपा ८६ )। उम्मिह्ल थ्रक [उद्+मील् ] १ विकसित होना । २ खलना । ३ प्रकाशित होना । उम्मिल्लाइ; (गउड) । वक्र--- उम्मिह्ळंत; से १०, ३१)। उस्मिल्ल वि [उर्न्मील] १ विकसित/; ( पाद्र्य ; से १०, ५०;

स ७६ )। २ प्रकाशमान ; ( से:११, ६४ ; गउड)। उम्मिल्लण न [ उन्मीलन ] विकास, उल्लास ; ( गउड )। उम्मिह्लिय वि[उन्मीलित] १ विकसितः, उल्लिसितः, २ उद्घाटित, खुला हुआ; "तुत्रो उम्मिल्लियाणि तस्स नयणाणि" ( त्रावम; स २८०) । ३प्रकाशितः, ४ वहिष्कृतः, "पंजरुम्मिल्लियमणिकण-गयुभियागे" (जीव ४)। ५ न विकास; (त्र्राणु)। उम्मिस अक [उद्+िमष्] खुलना, विकसना। वक्र-उभिमसंत ; (विक ३४)। उम्मिसिय वि [ उन्मिपित ] १ विकसित, प्रफुल्ल ; ( भग १४, १)। २ न विकास, उन्मेष; (जीव ३)। उम्मिरस देखो उम्मीस ; ( पव ६७ )। उध्मीलण देखो उम्मिल्लण; (कुमा; गडड )। उम्मीलणा स्त्री [ उन्मीलना ] प्रभव, उत्पति ; ( राज )। उम्मीलिय देखो उम्मिह्लिय ; (राज )। उम्मीस वि [ उन्मिश्र ] मिश्रित, युक्त ; ( सुपा ७८ ; प्रासु ३२ ) । उम्मुअ न [ उल्मुक ] त्रलात, लुका ; ( पात्र )। उम्मंच सक [ उद्+मुच् ] परिलाग करना । वक्र-उम्मं-चंत ; (विसे २७५०)। उम्मुक्क वि [ उन्मुक्त ] १ विमुक्त, रहित ; "ते वीरा वंधणु-म्मुक्का नावकंवंति जीवियं " (सूत्र १, ६)। उत्चिप्त ; ( ग्रौप )। ३ परित्यक्त ; ( ग्रावम )। उम्मुरग वि [ उन्मरन ] १ जल के ऊपर तैरा हुआ । २ न °निमुग्गिया स्त्री [°निमग्नता] उवडुव करना ; " से भिक्ख वा॰ उदगंसि पवमाणे नो उम्मुग्ग-निमुग्गियं करेज्जा" ( आचा २, ३, २, ३ )। उम्मुग्गा ) ह्यी. देखो उम्मग्ग=उन्मग्न ; ( पण्ह १, ३ ; उम्मुज्जा (पि १०४ ; २३४ ; य्राचा )। उम्मुट्ट वि [ उन्मुष्ट ] स्पृष्ट, क्रुग्रा हुग्रा ; ( पात्र )। उम्मुहिअ वि [ उन्मुद्भित ] १ विकसित, प्रफुल्ल ; ( गडड ; कृप्यू )। २ उद्वाटित, खोला हुआ ; " उम्मुह्थि समुग्गो, तम्मज्मे लहसमुग्गयं नियइ" ( सुपा १४४ )। उम्मुयण न [ उन्मोचन ] परित्याग, छोड देना ; ( सुर २, 16036 उम्मुयणा स्त्री [ उन्मोचना ] त्याग, उज्मत ; (ग्राव ४) । उम्मुह नि [दे] दृप्त, अभिमानी ; (दे १, ६६ ; पड्)। उम्मुह वि [ उन्मुख ] १ संमुख; ( उप प्र १३४ )। २ कर्ज्य-मुख ; ( से ६, ८२ )।

उम्मूढ वि [ उन्मूढ ] विशेष मूढ़, श्रत्यन्त मुग्ध । ्विसू-इया स्वी [ °विस् चिका ] रोग-विरोष ; ( सुपा १६ )। उम्मूल वि [ उन्मूल ] उन्मूलन करने वाला, विनाशक ; (गा ३४४)। उभ्मूल सक [उद् +मूलय् ] उबेडना, मूल से उखाड़ फेंकना । उम्मूलेइ ; (महा)। वक्र--उम्मूलंत, उम्मूलयंत ; (से १, ४; स ५६६)। संक्र—उम्मूलिऊण ; (महा )। उम्मूलण न [ उन्मूलन ] उत्पाटन, उत्खनन ः ( पि २७८ )। उम्मूलणा स्त्री [ उन्मूलना ] ऊपर देखो ; ( पण्ह १, १ )। उम्मूलिअ वि [ उन्मूलित ] उत्पादित, मूल से उखाड़ा हुआ ; (गा ४७१; सुर ३, २४१)। उम्में ड [दे] देखो उम्मिंड ; (पड़म स ३३२ )। उम्मेस पुं [ उन्मेष ] उन्मीलन, विकास ; ( भग १३, ४ )। उम्मोयणी स्त्री [ उन्मोचनी ] विद्या-विशेष ; ( सुर १३, 59 ) I उम्ह पुंस्ती [ ऊष्मन् ] १ संताप, गरमी, उष्णता ; 'सरीर-उम्हाए जीवइ सयावि'' ( उप १९७ टी ; गाया १, १ ; कुमा ) । २ भाफ, वाष्प ; (से २,३२;हे २,७४)। उम्हइअ ) वि [ उष्मायित ] संतप्त, गरम किया हुआ : (से उम्हिवय 🕽 ४, १ ; पडम २, ६६ ; गडड )। उम्हाअ अक [ ऊष्माय् ] १ गरम होना। र भांफ निकालना। वक्र-उम्हाअंत, उम्हाअमाण ; (से ६, १० ; पि ४४८)। उम्हाल वि [ ऊष्मवत् ] १ गरम, परितप्तः, २ वाष्प-युक्तः ; ( गउड )। ंडम्हाविअ न [ दे ] सुरत, संभोग ; ( दे १, ११७ )। उयद्द देखो उव्वर्र=उद् + वृत् । उयर्हेति ; भूका—उयर्हिस ; (भग)। उथट्ट देखो उव्वट्ट=उद्वृत। /उयचिय [ दे ] देलो उचिय=परिकर्मित ; " उयचियखोमदु-गुल्लपट्टपडिच्छगणे" ( गाया १, १—पत्न १३ )। उयर वि [ उदार ] श्रेष्ट, उत्तम ; "देवा भवंति विमलोयरकंति-जुता" ( पडम १०, ८८ )। उयाइय न [ उपयाचित ] मनौती ; ( मुपा ८ ; १७८ )। उयाय वि [ उपयात ] उपगत ; ( राज )।

उयाहु देखो उदाहु; (सुर १२, ४६; काल; विसे उट्यकिअ वि [दे] इकट्टा किया हुत्रा ; (षड्)। 🗥 🖰 उच्यल वि दि ] अध्यासित, आहढ़ ; ( षड् )। 🔑 उर पुंन [ उरस् ] वक्तःस्थल, छाती ; (हे १, ३२)। °अ, °ग पुंस्ती [ °ग ] सर्प, सॉॅंप ; (काप्र १७१ ) ; " उरगगिरिजलणसागरनहतलतरुगणसमो अ जो होइ । भमरमियधरिणजलरुहरविपवणसमो य सो समणो ।। "(यण)। °तव पुं [ °तपस् ] तप-विशेष ; ( ठा ४ )। °तथा न िंस्त्र ] ब्रख्न-विरोष, जिसके फेंकने से शत्रु सर्पों से वेष्टित होता है ; ( पउम ७१, ६६ )। °परिसप्प पुंस्री [ °परि-सर्प ] पेट से चलने वाला प्राची ( सर्पादि ) ; ( जो २० )। °सुत्तिया स्त्री [ °स्त्रिका ] मोतियो का हार ; (राज )। उर न [दे] ब्रारम्भ, प्रारंभ ; (दे १, ८६)। ✓ उरंउरेण अ [दे] साज्ञात् ; ( विपा १, ३ )। उरत्त वि [ दे ] खरिडत, विदारित ; ( दे १, ६० ) । 🖊 उरत्थय न [ दे ] वर्म, वख्तर ; ( पात्र )। उरन्भ पुंस्री [ उरस्र ] मेब, भेड़ ; ( गाया १, १ ; पगहे <sup>८</sup> 9, 9) [ उरिभाज्ज ) वि [ उरभीय ] १ मेष-संबन्धी : २ उत्तरा-उरिकाय े ध्ययन सूत्र का एक अध्ययन ; " ततो समुद्धिय-मेयं उरन्भिज्जंति अज्भयणं '' ( उत्तिः राज )। उरय पुं [ उरज ] वनस्पति-विशेष ; ( राज )। उरिर पुं [ दे ] पशु, वकरा ; ( दे १, ८८ ) । उरल देखो उराल ; (कम्म १ ; भग ; दं २२ )। उरिवय वि [ दे ] १ त्रारोपित ; २ खिरडत, छिन्न : (प्रीड्) । उरस्स वि [ उरस्य ] १ सन्तान, वचा ; ( टा १० )। २ हार्दिक, श्राभ्यन्तर ; "उरस्सवलसमराणागयः--"(राय )। उराल वि [ उदार ] १ प्रवल ; ( राय )। २ प्रधान, मुख्य ; ( सुज्ज १) । ३ सुन्दर, श्रेष्ठ; (सूत्र १, ६ ) । ४ ब्रद्भुत ; (चंद २०)। १ विशाल, विस्तीर्ण ; (ठा १)। ६ न ः . शरीर-विशेष, मनुज्य और तिर्यञ्च (पशु-पन्नी) इन दोनों का शरीर ; ( अर्णु )। उराल वि [दे] भयंकर, भोष्म ; ( सुज्ज १ ) / उरालिय न [ औदारिक ] शरीर-विशेष ; ( सग् )। उरिआ स्त्री [ उद्भिका ] लिपि-विशेष ; ( सम ३५ )। उरितिय न [दे उरिस-त्रिक ] तीन सर वाला हार ; ( ग्रीप )।

```
°उरिस देखो पुरिस ; (गा २८२)।
 उरु वि [ उरु ] विशाल, विस्तीर्ण ; ( पात्र )।
 उरुपुल्ल पुं [दे] १ अपूप, पूआ ; र खिचडी ; (दे १,
L938)1
 उरुप्रस्ल
            वि [दे] प्रस्ति ; (षड् ; दे १, १०८)।
 उरुमिल्ल
 उरुसोल्ल ।
 उरोरुह न [ उरोरुह ] १ स्तन, थन ; २ जैन साध्वीयों का
  डपकरगा-विशेव ; ( ब्रोघ ३१७ भा )।
 °उल देखो कुल ; ( से १, २६ ; गा ११६; सुर ⋅३, ४१ ; ¡
  महा )।
 उलय )
         पुंन [ उलप ] तृण-विरोप ; ( सुपा २८१ ; प्राप्र )।
 उलवी सी [उलपी] तृण-विशेष ; " उलवी बीरणं "
  (पाद्य)।
 उलिअ वि [ दे ] ब्र-संकुचित नजर वाला, स्फार-दृष्ट्र/; ( दे
   , , << )ા
ॐलित्त न [दे ] ऊँचा ऊँग्रा; ( दे १, ⊏६ ) ।∕
 °उलीण देखो कुलीण ; ( गा २४३ ) ।
उलुउंडिअ वि [ दे ] प्रतुद्धित, विरेचित ; ( दे १, ११६)।
 उल्लओसिअ वि [ दे ] रोमाञ्चित, पुलकित ; ( पड् ) ार्
 उलुकसिअ वि [ दे ] अपर देखो ; ( दे १, ११४ ) ु
 उलुखंड पुं [ दे ] उल्मुक, अलात, ल्का ; ( दे १, १०७)।
 उलुग पुं [.उलुक ] १ उल्लू, पेचक ; २ देशॅ-विशेष ;
  (पउम ६८, ६६)।
 उलुगी स्वी [ औलुकी ] निद्या-निरोष ; ( निसे २४५४ )।
 उलुग्ग वि [ श्रवरुग्ण ] विमार ; ( महा )। 🦠
 उलुग्ग वि [ दे ] देखो ओलुग्ग ; ( महा ) 🗸 🦠
 उत्प्रप्रिय वि दि ] १ विनिपातित, विनाशित; २ प्रशान्त ;
  (दे १, १३८)।
्र उलुय देखो उलूअ ; " ग्रह कह दिणमणितेयं, उलुयाणं हरइ
  श्रंधतं " ( सिंह १०८ ; सुर १, २६ ; पडम ६७, २४)।
 उलुहंत पुं [ दे ] काक, कीया ; ( दे १, १०६) 🗸
```

उल्ब्रहलिअ वि [ दे ] त्रतृप्त, तृप्ति रहित ; ( दे १, ११७ )/।

उल्रूअ पुं [ उल्रूक ] १ टल्लू, पेचक; (पांग्रं ) । र

वैशेपिक मत का प्रवर्तक कणाद मुनि; (सम्म १४६; विसे

उल्रह्मलय वि दि ] य-वितृप्त, तृप्ति-रहित ; ( षड् ) ।

२५०५ ) ।

उल्लंख देखो उज्जखल ; (कुमा )। उल्रुलु पुं [ उल्रुलु ] मह्गेल-ध्वनि ; ( रंभा )। उलूहल देखो उऊखलः ( हे १, १७१ ; महा )। उल्ल वि [ आर्ट्र ] गीला, ब्राई ; ( कुंमा; हे १, ८२ )। °गच्छ पुँ [ °गच्छ ] जैन मुनिय्रों का गण विरोप; (कप्प)। उक्ल सक [ आद्भंय ] १ गीला करना, ब्राई करना। २ अक् अर्दि होना। उल्लेड्; (हे १, ८२)। वक् - उल्लं-त, डिल्लिंत ; (गउड )। संकृ—उल्लेता ; (महा)। डुर्ल न [दे] ऋण, करजा; "तो मं उल्ले धरिऊणं " ( सुपा ४८६ ं)। उल्लक्षण न [ उल्लयन ] द्वर्पण, तमर्पण; ( से ११, ४१) । उल्लंक पुं [ ७६लङ्क ] कार्ष्ट्र-मय वारक; ( निचू १२.)। उस्लंघ सक [ उत्+लङ्घ् ] उल्लङ्घन करना, अतिक्रमण करना। उल्लंधज्जः (पि ४६६)। हेक्-- उलंघितए (भग =, ३३)। उहलं घण न [उल्लंड्यन ] १ अतिक्रमण, उत्प्लवन ; (पण्ण य पावसमणे ति बुच्चइ " ( उत ८ ) । उक्लंड वि [ उक्लण्ड ] उद्भत ; " जंपंति उल्लंड-वयणाई " (काल)। 'उत्लंडग पुं [ उत्लण्डक ] छोटा मृदङ्ग, वाद्य-विशेष : (राज)। उद्ग्रं डिअ वि [ दे ] वहिष्कृत, वाहर निकाला हुआ ; (पात्र)। उरुल वण न [ उरुलम्बन ] उद्दन्धन, फाँसी लगा कर लंद-कना ; (सम १२४)। ्उहरूकक वि दि । भग्न, इटा हुया: २ स्तव्य ; " उल्ल-क्क्रॅ सिराजालं "(स २६४)। उर्दलप्ट वि [ दे ] उल्लुणिया, खाली किया हुआ ; ( दे ७, 59 ) I उत्लण वि [ उत्वण ] उत्कट ; ( पंचा २ ) । उत्लण न [आद्रींकरण] गीला करना; ( स्वा; म्रोघ ३६; से २, ८)। उरलणिया स्ती [ आर्द्रयणिका ] जल पोंठने का गमछा , टोपिया/; ('उना )। ' इन्ट्रिंट्य वि [दे] भाराकान्त, जिस पर बोम्हा लादा गया हो वह " ब्रह तिम संत्थेलोए उल्लंहियसयलवसहनियरिम " ( सुर २, २ )।

```
उल्लरय न [ दे ] कौडीयों का याभूषण; ( दे १, ११०)।
   उल्लंख अक [ उत्+ लल् ] १ चित्त होना, चञ्चल होना।
    २ ऊँचा चलना। ३ उत्पन्न हे।ना। उल्ललइ ; (से
    ११, १३ )। वक्--- उल्ललंत ; (काल )।
   उह्लिलिअ वि [ उह्लिलित ] १ चन्चल ; ( गा ४६६ )।
    ऱ्र उत्पन्न ; ( से ६, ६८ )।
  उह्लिलिअ वि [ दे ] शिथिल, ढ़ीला ; ( दे १, १०४ )।
   उह्लच सक [ उत् + लप् ] १ कहना। २ वकना, वक-
    वाद करना, खराव शब्द बोलना। " जंबा तं वा उल्लबइ "
    ( महा )। वक्र—उल्लवंत, उल्लवंमाण ; ( पडम ६४,
    ८ ; सुर १, १६६ )।
   उत्तलवण न [ उत्तलपन ] १ वकवाद ; २ कथन ; '' जड़वि
    न जुज्जइ जह तह मणवल्लहनामउल्लवगां'' (सुपा ४६८) ।
   उस्लिविय थि [ उस्लिपित ] १ कथित, उक्त ; २ न् उक्ति,
    बचन ; " श्रंगपचदगसंठाणं चारुल्लिबयपेहणं " ( उत्त )।
   उटलविर वि [ उहलपितृ ] १ वक्ता, भाषक ; २ वकवादी,
    वाचाट ; (गा १७२ ; सुपा २२६ )।
   उहलस अक [ उत्+लस ] १ विकसित होना। २ खुरा
    होना। उल्लसइ; (षड्)। वक्र-उल्लसंत; (गा
    १६०; कप्प )।
   उह्लस देखो उह्लास; (गउड)।
   उद्रलसिअ वि [ उद्दलसित ] १ विकसित ; २ हर्षित ;
    (षड्; निचू १)।
   उत्लिस वि [ दे उत्लिसत ] पुलकित, रोमान्चित ; (दे
  ् १, १११)।
∀ं उह्लाय वि [ दे ] लात मारना, पाद-प्रहार; ( तंदु ) ।
  उह्लाय पुं [ उह्लाप ] १ वक वचन ; २ कथन ; (भग)।
   उत्लाल सक [उत्+नमय्] १ ऊँचा करना। २ ऊपर फेंकना।
    उल्लालइ ; (हे ४, ३६) वक्र—उहलालेमाण ;
    ( यंत २१ ).
  उल्लाल सक [उत्+लालय् ] ताडन करना, पीडना। वक्र---
    उल्लालेमाण ; (राज )।
   उत्लाल पुंन [उत्लाल ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )।
  उल्लालिअ वि [उन्नमित ] १ ऊँचा किया हुया : २ ऊपर
    फेंका हुआ ; ( कुमा; हे ४, ४२२ )।
  उस्लालिय वि [ उस्लालित ] ताडित ; ( राज ) ।
  उल्लाच सक [ उत्+लप्, लापय् ] १ कहना, बोलंना ।
    २ वक्त्राद् करना । ३ वुलवाना । ४ वक्त्राद् कराना ।
```

```
वक्र—उह्लावंत, उह्लावेंत; ( से ११, १०; गा
 ४३६; ६४१ ; हे २, १६३ ) ।
उत्लाव पुं [ उल्लाप ] १ शब्द, यावाज ; (से १, ३०) ।
 २ उत्तर, जवाव ; ( ब्रोघ १६ भा ; गा ११४ )। ३
 वकवाद, विकृत वचन; ४ उक्ति, कथन ; ( पउम ७०, ४८)।
 ५ संभाषण ;
    " नयऐहिं को न दीसइ; केण समाणं न होति उल्लावा ।
    हिययाणंदं जं पुण, जणेइ तं माणुसं विरलं ॥ " ( महा )।
उल्लाविभ वि [ उल्लिपित ] १ उक्त, कथित ; २ न
 उक्ति, वचन ; (गा ४८९)।
उल्लाबिर वि [ उल्लिपित् ] १ वोलनेवाला, भाषक ; ( हे
 २, १६३ ; सुपा २२६ )।
उ्लासग वि [ उहलासक ] १ विकसित होने वाला ; २
 ब्रानन्द-जनकः (श्रा २७)।
उल्लासि । वि [ उल्लासिन् ) अपर देखो ; ( कप्यू ;
उच्लासिर ∫ लहुत्र १ ; प्रास् ६६ )।
उल्लाह सक [ उन्+लाघय ] कम करना, होन करना
 वक्र-उह्लाहअंत ; ( उत्तर ६१ )।
उहिलक्ष वि [ दे ] उपसर्पित; उपागत ; ( षड् ) 🔏
उिलिस वि [ आर्द्धित ] गीला किया हुआः; ( गउड ; हे
  ३, १६ )।
उिल्लंच सक [उद्+रिच्] खाली करना। हेक्र--
 " उत्तिलं चिऊण य समत्थो हत्थडडेहिं समुद्दं" (पुण्क ४०)।
उहिल चिय वि [दे] उदिक्त, खाली किया हुआ;
    " तह नाहिदहो जुञ्चणवणेण लायन्नवारिणा भरित्रो ।
    नहु निट्ठ जह उल्लिं चित्रोवि पियनयणकलसेहिं "
                                    (सुपा ३३)।
उल्लिक्क न [ दे ] दुश्चेष्टित, खराव चेष्टा ; ( षड् )।
उहिलया स्त्री दि ] राधा-वेध का निशाना " विंधेयुर्व्वा
 विवरीयभमंतद्भचक्कोचरिथिउल्लिया " ( स १६२ )।
उह्लिह् सक [ उद्+लिह् ] १ चाटना । २ खाना, भन्नग्र
 करना ; " उक्खलिउण्हियमुर्री उद्य रोरघरम्मि उल्लिहइ "
 (दे १, ८८)।
उिल्टिह सक [उद+लिख्] १ रेखा करना। २ लिखना।
 ३ घिसना ।
उल्लिहण न [ उल्लेखन ] १ वर्षण ; ( सुपा ४८ )।
 विलेखन ; " वहुश्राइ नहुल्लिहणे " ( हे १, ७ )।
```

डिल्टिहिय वि [ डिल्टिखित ] १ घृष्ट, घिसा हुआ; ( णाया १, २ )। २ ढिला हुआ, तित्तत; ( पात्र )। ३ रेखा किया हुआ; ( सुपा १६३; प्रासू ७ )।

उल्ली स्ती [दे] १ चुल्हा; (दे १, ८७)। र दाँत का े मैल; "उल्ली दंदेमु दुग्गंघा" (महा)।

ेमें ल ; "उल्ली दंदेमु दुग्गंघा" ( महा )। उल्लुअ बि [दे] १ पुरस्कृत, यागे किया हुया; २ एक, रँगा ह्या ; ( पड्)।

उल्लु चिश्र वि [ उल्लुब्चित ] उलाड़ा हुत्रा, उन्मूलित; "मुद्रोहिं कॅतलकलाग उल्ल चिया" (मुपा ५०: प्रवे ६५)।

"मुद्दीहिं कृतलकलावा उल्लुंचिया" (मुपा ८०; प्रवा ६८) । उहल दिश्र वि ि दे ] संचर्षित, ट्रकडा ट्रकडा किया हिया। (दे

उट्छुं टिअ वि [ दे ] संचूर्णित, इकड़ा इकड़ा किया हुया; (दे १, १०६ )।

उत्त्वुं ठ वि [ उत्त्वुण्ठ ] उल्लंड, उद्धत ; ( सुपा ४६५ ; सुर ६, २१४ )।

उत्लुंड सक [चि+रेचय्] भरता, टपकता, बाहर निकलता। उल्लुंडइ; (हं ४, २६)। प्रयो, वक्न-उल्लुंडाचंत; (कुमा)।

उल्लुडइ; (ह ४, २६) । प्रया, वक्ट—उल्लु डाचत; (हुमा) उरुलुक्क वि [ दे ] बुटित, ट्या हुया ; ( दे /१, ६२ ) । उरुलुक्क सक [ तुड् ] तांड्ना । उल्लुक्कइ ; (हे १, ११६;

्रिषड्)। उत्स्कुक्किश्च वि [ तुडित ] बोटित, तोड़ा हुआ; ( कुमा )। उत्स्कुग° की [उत्स्कुका] १ नदी-विशेष; (विसे २४२६ )। उत्स्कुगा र उल्लुका नदी के किनारे का प्रदेश; ( विसे २४-

उत्तुमा) २ उल्लुका नदी क किनार का प्रदश; ( विस २४-२४ )। "तीर न [ "तीर ] उल्लुका नदी के किनार बसा हुआ एक नगर ; ( विसे २४२४; भग २६, ३)। उल्लुडम्मण न [ दे] पुनहत्थान, कटे हुए हाथ पाँव,की फिर से

उत्पत्ति ; ( उप ३८१ ) । उद्दुष्ट अक [ उत्+छुर् ] नट होना, ध्यंस पाना । वक्र---"तहिव य सा रायसिरी डल्लुटंती न ताइया ताहिं" ( ट्य ) ।

उद्धुह वि [ दे ] मिथ्या, श्रसत्य, भूछ ; ( दे १, ५६/)। उद्धुहह पुं [ दे ] छोटा शङ्ख ; ( दे १, १०४ )। उद्धुहिश्र वि [ उद्धुहिरत ] चितत ; ( गा ४६७ )। उद्धुह श्रम [ निस्+स ] निक्ता। उत्सुहइ ; ( हे ४,

२१६)। उत्स्वद्वंद्विञ्ज वि [दे] उन्नत, डिच्ट्रत ; (पड्)। उत्स्वद्व वि [दे] १ श्राहड़ ; (दे १, १०० ; पड्)। २ श्रहकुरित ; (दे १, १०० ; पात्र )।

उरुत्र सक [तुड्] १ तोडना । २ नाश करना । उल्लूरइ; (हे ४, ११६ ; कुमा ) । उरुत्रुरण न [तोडन] हेदन, खण्डन ; (गा १६६)। उट्ट्रिश वि [ तुडित] विनाशित, ''उल्लूरिश्रपहिश्रसत्येसु'' ( यमि १० ; पात्र )।

उदलुह नि [दे] शुन्क, सुखा "उल्लुहं च नलवणं हरियं जायं" ( ग्रोव ४४६ टी )। उदलेता देखो उत्ल = ग्राईय ।

उत्लेच पुं [ दे ] हास्य, हाँसी ; ( दे १, १०२ ) । 🗸 उत्लेहड वि [ दे ] तम्पट, तुन्ध; ( दे १, १०४ ; पात्र ) ।

उदलोइय न [दे] १ पोतना, भीत को चना वगैरः से सफेद करना; (श्रीप)। २ वि. पोता हुश्रा; (णाया १, १; सम १३७)। उदलोक वि [दे] बटित, छिन्न ; (पड्र)।

उल्लोच पुं [ दे उल्लोच ] चन्द्रातप, चाँदनी ; ( दे १ ़ ६=; सुर १२, १; डप १०७ )।

उह्लोय पुं [ उह्लोक ] १ श्रगासी, छत ; ( खाया १, १ ; कप्प ; भग )। २ थोड़ी देर, थोडा विलम्ब ; (राज )। उह्लोय देखो उह्लोच ; ( सुर ३, ७० ; कुमा )।

उल्लोल सक [उत्+लुल्] लुटना, लेटना । वक्ट—उल्लो-लंत ; ( निचू १७ ) । उल्लोल पुं [ दे ] १ रात्रु, दुरमन ; ( दे १, ६६ ) । १

कोलोहल ; (पडम १६, ३६ )। उह्तोल पुं [ उह्तोल ] १ प्रवन्ध; "उहेंस आसि सराहिबास वियडा कहुकोला" (गडड)। २ उह्भट, उद्धत ; "तरुस्त्रणण्य-विक्रमुल्लोलसागरे " (स ६७)। ३ वि. उत्सुक;

''बहुसो घडंतबिहडंतसइसुहासायसंगमुल्लोले । हियए चेय समप्पंति चंचला बीइवाबारा'' ( गडड )। उह्लोब ( श्रप ) देखो उह्लोच ; ( भवि )।

उद्दह्म सक [वि+ध्मापय्] ठढ़ा करना, आग को बुक्ताना । उल्हबद् ; (हे ४, ४१६)। उद्दृतिय वि दि विध्मापित ] बुक्ताया हुआ, शान्त किया

हुआ ; (पडम २, ६६ )। उत्हिसिक्ष वि [दे] डद्भट, उद्धत ; (दे १, ११६ )। उत्हा अक [वि+ध्मा] बुक्त जाना । उल्हाइ ; (त २८३)।

उच य [ उप ] निम्न लिखित यथों का सूचक य्रव्यय;— १ समीपता ; जैसे — 'उनदंसिय' (पगण १)। २ सदृशता, तुल्यता ; (उत्त ३)। ३ समस्तपन ; (राय)। ४ एक-वार ; ४ भीतर ; (यान ४)।

उवअंठ वि [ उपकण्ठ ] समीप का, श्रासन्तः (गउड )। उवइह वि [ उपदिष्ट ] कथित, प्रतिपादित, शिक्तिः ; ( श्राय १४ माः, पि १७३ )।

```
उचइण्ण वि [ उपचीर्ण ] सेवित ; ( स ३६ )।
उवइय वि [ उपचित ] १ मांसल, पुष्ट ; ( पण्ह १, ४ )।
  २ उन्नत ; ( ग्रीप )।
उवइय पुंस्ती दि ] त्रीन्द्रिय जीव-विशेष ; देखो ओवइय ;
  ( जीव १ टी; पराण )।
उवइस सक [ उप+दिश ] १ उपदेश देना, सीखाना । २
  प्रतिपादन करना । उवइसइ ; (पि १८४) । उवइसंति ;
  (भग)।
उवडंज सक उप+युज् ] उपयोग करना । कर्म--- उवड-
  ज्जंति ; ( विसे ४८० ) । संक् —उवउं जिऊण, उवउज्ज ;
 (पि ४८४; निचू १)।
उवउज्ज पुं [दे ] १ उपकार ; ( दे १, १०८ )। २ ४.
  उपकारक ; ( षड् )।
 उवउत्त वि [उपयुक्त ] १ न्याय्य, वाजवो । २ सावधान,
  श्रप्रमत्तः ( उवः, उप ७७३ )।
 उवऊढ वि [ उपगूढ ] त्रालिङ्गित ; ( पात्र ; से १, ३८;
  गा १३३)।
 उवऊहण न [ उपगूहन ] ब्रालिङ्गन ; ( से ४, ४८ ) । `
 उवऊहिअ वि [ उपगूहित ] त्रालिङ्गित ; ( गा ६२१ )।
 ,<mark>उर्वएइआ</mark> स्त्री [दे] शराव परोसने का पात्र ; (दे १,
  995)1
 उवएस पुं [ उपदेश ] १ शिज्ञा, वोध ; ( उव )। २
  कथन, प्रतिपादन ; :३ शास्त्र, सिद्धान्त ; ( त्राचा ; विसे
  ८४ )। ४ उपदेश्य, जिसके विषय में उपदेश दिया जाय
  वह; (धर्म १)।
उवएसग वि [ उपदेशक ] उपदेश देने वाला ; "हिचाणं
  पुञ्चसंजोगं, सिया किचोवएसगा" ( सूत्र १, १)।
. उवएसण न [ उपदेशन ] देखो उवएसः ( उत २८ ;
  ठा ७; विसे २४८३ )।
उवएसणया ) स्त्री [ उपदेशना ] उपदेश ; ( राज ; विसे
उवएसणा ∫२४८३)।
उचएसिय वि [ उपदेशित ] उपदिष्ट ; " सामाइयणिज्जुतिं
  वोच्छं उवएसियं गुहज्ञेणेगं" (विसे १०८०; सण )।
उवओग पुं [ उपयोग ] १ ज्ञान, चैतन्य ; ( पराण १२ ;
  ठा ४, ४ ; दं ४ )। २ ख्याल, ध्यान, सावधानी ; "तं
  पुण संविग्गेणं उवयोगजुएण तित्र्वसदाए'' (पंचा ४)। ३
  प्रयोजन, त्रावरयक्ता ; ( सुपा ६४३ )।
उचओगि वि [ उपयोगिन् ] उपयुक्त, योग्य, प्रयोजनीय ;
```

```
''पताईण विमुद्धिं साहेउं गिण्हए जमुवग्रोगिं'' ( सुपा ६४३;
   स १)।
 उवंग पुंन [ उपाङ्ग ] १ छोटा त्रवयव, त्तुद्र भाग ; "एवमादी
  सञ्वे उवंगा भरणांति" (निवृ १)। २ प्रनथ-विशेष, मूल-प्रनथ के
  ग्रंश-विशेष को लेकर उसका विस्तार से वर्णन करने वाला ग्रन्थ,
  टोका ; "संगोवंगाणं सरहस्साणं चउण्हं वेयाणं" ( श्रोप ) ।
  ३ 'ग्रोपपातिक' सूत्र वर्गरः वारह जैन ग्रन्थः ( कप्प ; जं
  १ ; सूक्त ७० ) ।
उवंजण न [ उपाञ्जन ] मुज्जण, मालिस ; ( पण्ह २, १) ।
 उवकंठ देखो उत्रअंठ; (भिव )।
उवकर्प सक् [उप+क्लं ] १ उपस्थित करना; । २ करना ।
  " उनकप्पइ करेइ उन्णेइ ना हो ति एगद्वा" (पंचभा )।
  प्रयो--- उवकप्पयंति ; (सूत्र १, १२)।
उवकएप पुं [ उपकल्प ] साधु को दी जातो भिन्ना, अन्न-
  पान वगैरः ; ( पंचभा ) ।
 उवकय वि [ उपकृत ] जिस पर उपकार किया गया हो वह,
  अनुग्रहोत ; "अणुवकयपराणुग्गहपरायणा" (आव ४)।
्र उवकय वि [दे] सिजत, प्रगुण, तय्यार ; (दे १, 🗡
  1 ( 388
 उंवकर देखो उयवर=उप+कृ। उवकरेउ ; ( उवा )।
 उवकर सक [अव+कृ] व्याप्त करना । भूका—"ग्रहवा पंसुरा।
  उवकरिंसु" ( आचा १, ६, ३, ११ )।
उवकरण देखो उवगरण ; ( ग्रौप )।
उवकस सक [ उप+कष् ] प्राप्त होना । "नारीण वसमुव-
  कसंति" (स्त्रा १, ४)।
.उंचकस्तिअ वि [दे] १ संनिहित ; २ परिसेवित ; ३ सर्जित,
  उत्पादित ; ( दे १, १३८ )। ़
उचिक है । स्त्री [ उपकृति ] उपकार ; ( दे ४, ३४ ; ८;
उविकदि । ४१ )।
उवकुल न [उपकुल ] नत्तत्र-विशेष, श्रवण ब्रादि वारह
  नक्तत्र ; ( जं ७ )।
 उवकोसा स्त्री [ उपकोशा ] एक प्रसिद्ध वेश्या ; ( उव )।
 उवक्कंत वि [ उपकान्त ] १ समीप में ब्रानीत ; २ 💃
  प्रारव्ध, प्रस्तावित ; ( विसे ६८७ )।
 उवक्कम सक [उप+क्रम्] १ शुरू करना, प्रारम्भ करना । २
  प्राप्त करना । ३ जानना । ४ समीप में लाना । ४ संस्कार
  करना । ६ अनुसरण करना । "सीसो गुरुणो भावं जमवक्क-
  मए" (विसे ६२६)। "ता तुन्भे ताव अवक्कमह लह,
  जाव एयासिं भावमुवक्कमानि ति" (महा )। "जेगोवक्कामि
```

उजद समीवमागिएजजए" ( विमे २०३९ )। "जमगं हलकुलि-ब्राईहिं खेताइं उवक्कमिण्जति से तं खेतावक्कमें" (ब्रणु )। वकृ—उवक्कमंत; (विसे ३४९८)। डचक्कम पुं [ उपकम ] १ त्रारम्भ, प्रारंभ; २ प्राति का प्रयत्न ; ' स।च्या भगवाणुसासणं सच्ये तत्य करेण्जुवक्कमं'' (सब्र १,२,३,१४)। ३ कर्मों के फल का ब्रानुभवः, (सब्र १,३; भग १,४)। ४ कर्मी को परिणति का कारण-भंत जीव का प्रयन्त-विरोप; ( ठा ४, २ )। ५ मरग्, मीत, विनास: "हुज्ज इमिन्स समए उवस्कमा जीवियस्स जइ मज्मः' ( आउ १५ ; बृह ४) । ६ दूर स्थिन को समीप में लाना; ''मत्थरूपोत्रक्कम-गं उवक्कमो तेण तिम्म य तयो वा सत्थममीवीकरणं" (विमः त्रणु )। ७ त्रायुज्य-विघातक वस्तुः ( ठा ४, २ ; स २८७)। शस्त्र, हथियार ; "भुम्माहारच्छेष उत्रक्तमेणं च परिणाए" (ं धर्म २)। ६ उपचारः, (स २०१)। १० ज्ञान, निरचयः, ११ अनुउर्तन, अनुकृत प्रपृतिः (विमे ६२६; ६३०)। १२ संस्कार, परिकर्म ; "वत्तोवक्कमे" ( अणु )। उचक्कमण न [ उपक्रमण ] कपर देखां ; ( ब्राणु<sub>ः</sub> उबर 🔌 ६; विसे ६११; ६१७; ६२१ )। उवक्कमिय वि [औपकमिक] उपक्रम से संबन्ध रखने वाला; ( टा २, ४ ; सम १४४ ; पगण ३४ )। उवक्काम देखो उवक्कम=३प+कम् । कर्म─उवक्कामिज्जइः (विसं २०३६)। उवक्कामण देखो उवक्कमण ; ( विसे २०५० )। उचक्केस gं [ उपक्छेश ] १ वाघा; २ शोक ; ( राज ) । उत्रक्षत्र सक [ उप +स्क ] १ पकाना, रसोई करना । २ पाक को मसाल से संस्कारित करना । उनक्खंडइ, उनक्ख-डिति; (पि ११६)। संक — उचक्खंडे ता; (त्राचा)। प्रयो— उवक्खडावर, उवक्खडावितिः ( पि ४४६; कप्प )। संकृ --उवक्खडावेत्ताः; ( पि ४४६ ) । उचक्खड े वि [ उपस्छत ] १ फाया हुया; २ मसाली उचक्खडिय ∫ वगैरः के संस्कार-युक्त पकाया हुत्रा;ं (निच्ं⊏; पि ३०६; ४४६; उत १२, ११)। ३ पुंन, "रसोई, पाक "भणिया महागासगाना जह य्रज्ज उवक्खडो न कायव्यो'' (उप ३५६ टी; ठा ४, २; गाया १, ८; श्रोघ १४ मा )। °ाम वि [°ाम] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता है वह मुंग वगैरः अन्न-विशेष; "उवक्खडामं ग्णाम जहा चगायादीगां उवक्खडियागां जे गा सिज्मति ते कंकडुयामं उवक्खडियामं भगगाइ'' (निच् १४ ) ।

उचक्खर पुं [उपस्कर] १ संस्कार ; २ जिससे संस्कार किया जाय वह ; (ठा ४, २)। उचक्लरण न [ उपस्करण ] ऊपर देखो। °सीछा स्त्री [ °शाळा ] रसोई-घर, पाक गृह; ( निच् ६ )। उचकलाइया स्नो [उपल्यायिका ] उपकथा, अवान्तर कथाः (सम ११६)। उचकलाण न [उपाख्यान ] उपाख्यान, कथा ; ( पडम ३३, 1 ( 389 उविश्वत्त वि [ उपिक्षित ] प्रारव्य, शुरू किया हुआ; ( मुझ ६३)। उद्यक्तिस्वच सक [ उप+क्षिप् ] १ स्थापन करना । २ प्रयत्न करना । ३ प्रारंभ करना । उत्रक्षित्व ; (पि ३१६)। उचक्लेअ पुं [ उपश्लेष ] १ प्रयत्न, उद्योग ; २ उपाय ; "ना भणामि तस्सिं साहणिज्जे किंदो उवक्लेख्रो " ( मा ३६ ) । उचग वि [ उपग ] १ अनुसरण करने वाला ; ( उप २४३; ब्रौप )। २ समीप में जाने वाला ; ( विसे २४६५ )। उद्यगच्छ सक[उप + गम्] १ समीप में आना। २ प्राप्त करना। ३ जानना । ४ स्वीकार करना । उवगच्छइ; (उव; स् २३७ )। टवगच्छंति; (पि ६८२)। संकृ—**उचगच्छिऊण**; (स ४४)। उवगणिय वि [उपगणित] गिना हुत्रा, संख्यात, परिगणित; (स४६१)। उवगम देखो उवगच्छ। संकृ—उवगम्म ; ( विम ३१९६६)। हेक्--- उचगंतुं ; ( निचू १६ )। उचगय वि [ उपगत ] १ पास त्राया हुत्रा ; ( से १, १६ ; गा ३२१)। २ ज्ञात, जाना हुआ ; ( सम ८८; उप पृ १६; सार्थ १४४ ) । ३ युक्त, सहित; (राय) । ४ प्राप्त ; ४ प्रकर्प-प्राप्त ; ( सम्म १ ) । ६ स्वीकृत ; '' अजमत्पवद्धमूलां, अराणेहि वि उवगया किरियां '' ( उवर ५५)। ७ ब्रन्तर्भ्त, ब्रन्तर्गत; "जं च महाकप्पसुयं, जाणि त्र सेसाणि हेत्रसुताणि । चरणकरणाणुत्रोगो ति कालियत्ये उवगयाणि" (विसे २२६४)। उचगय वि [ उपकृत ] जिस पर उपकार किया गया हो वह ; (स २०१)। उचगर सक [ उप+कृ ] हित करना। उवगरेमि; (स २०६ )। उचगरण न [ उपकरण ] १ साधन, सामग्री, साधक वस्तु; ( ग्रोघ ६६६ )। २ बाह्य इन्द्रिय-विरोप; ( विसे १६४ )।

```
उचगा सक [ उप + गै ] वर्णन करना, श्लाघा करना, गुण-
  गान करना । क्वकु-उचगाइज्जमाण, उचगिज्जमाण,
  उवगीयमाण ; ( राय : भग ६, ३३; स ६३ )।
 उवगार देखो उवयार=उपकार ; ( सुर २, ४३ )।
 उवगारग वि [उपकारक] उपकार करने वाला ;
  (स३२१)।
 उवगारि वि [ उपकारिन ] ऊपर देखो; (सुर ७, १९७ )।
 उविगिअ न [ उपकृत ] १ उपकार; २ वि जिस पर उपकार
  किया गया हो वह; (स ६३६)।
 उवगिज्जमाण देखो उवगा।
 उचिनिण्ह सक [ उप+म्रह् ] १ उपकार करना। २ पुष्टि
  करना। ३ प्रहण करना। उविभिग्रहह; (पि ५१२)।
उचगीय वि [ उपगीत ] १ वर्षित, रलावित । २ न
  संगीत, गीत, गान; "वाइयमुवगीयं नृहमिव सुयं दिट्ठं चिहुमुति-
  करं " ( सार्घ १०८ )।
उवगीयमाण देखो उवगा।
उचगूढ वि [ उपगूढ ] १ त्रालिङ्गित ; ( गा ३४१; स
  ४४८)। २ न आलिंगन ; (राज)।
उवगृह सक [उप+गुह्] १ त्रालिंगन करना। २ गुप्त
 रीति से रचाण करना । ३ रचना करना, बनाना । कवकु--
 उवगूहिज्जमाण ; ( खाया १, १ ; ग्रीप )।
उवगूहण न [ उपगूहन ] १ ब्रालिंगन ; २ प्रच्छन्न-रक्तण ;
 ३ रचना, निर्माण ; ''श्रारहणण्ड्योहिं वालयउवगृहणेहिं च''
  (तंदु)।
उवगूहिय वि [ उपगूढ ] श्रालिंगित ; ( श्रावम )।
उचग्ग न [ उपात्र ] १ अय के समीप। २ आषाढ़ मास
 "एसो चिय कालो पुणरेव गर्ण उवग्गम्मि" (वव १)।
उचग्गह पुं [उपग्रह] १ पुष्टि, पोषण ; ( विसे १८५० )।
 २ उपकार; (उप ५६० टी; स १५४)। ३ ग्रहण, उपादान;
 ( ग्रोघ २१२ भा )। ४ उपिघ, उपकरण, साधन ; ( ग्रोघ
 ६६६) 1
उचग्गहिअ वि [ उपगृहीत ] १ उपस्थापित ; ( पगण
 २३)। २ त्रालिंगनादि चेष्टा ; " उबहसिएहिं उबम्महिएहिं
```

उनगस सक [उप+क्रम्] समीप आना, पास आना ।

भोगभोगे वियारेई, महामोहं पकुरु । (सम ५०)।

संकृ - उचगसिता ; ( सूत्र १, ४ )। वकृ-

"उत्रगसंतं भांपिता, पडिलोमाहिं वग्गुहिं।

```
उवसद्देहिं '' (तंदु )। ३ उपकृत ; (स १४६ )। ४
  उपष्टम्भित ; ( राज ) ।
उवग्गहिअ देखो ओवग्गहिअ ; ( पंचव )।
उचग्गाहि वि [ उपग्राहिन् ] संबन्धी, संबन्ध रखने त्राला 🕏
  (स ५२)।
उचग्घाय पुं [उपोघ्दात ] यन्थ के आरम्भ का वक्तव्य, भूमि-
  का; (विसे ६६२)।
उन्नघाइ वि [ उपघातिन् ] उपघात करने वाला ; ( भास
  ८७ : विसे २००८ )।
उच्छाइय वि [ उपद्यातिक ] १ उपवात-कारक ; (विमे २०-
  ०६)। २ हिंसा से संवन्य रखने वाला "भूत्रोवघाइए"
  ( औप )।
उवधाय पुं [उपधात] १ विराधना, त्राघातः (ग्रोघ ৬৯৯)।
  २ त्रशुद्धता ; ( ठा ४ ) । ३ विनाश ; ( कम्म १, ४४ ) ।
  ४ उपद्रवः (तंद्र) । ५ दूसरे का अशुभ-चिन्तनः (भास ५१)।
  °नाम न [ °नामन् ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव
  अपने ही शरीर के पडजीम, चोरदन्त, रसौली आदि अवयवों से
  क्लेश पाता है वह कर्म; (सम ६७)।
उवधायण न [ उपघातन ] ऊपर देखो ; ( विसे २२३ ) 🗍
उवचय पुं [ उपचय ] १ वृद्धिः ( भग ६, ३ )। २ समृहः
  (पिंड २; ब्रोघं ४०७)। ३ शरीर ; (ब्राव ४)। ४
  इन्द्रिय-पर्याप्तिः ( पगण १५ )।
उवचयण न [ उपचयन ] १ वृद्धि ; २ परिपोषण, पुब्टि ;
 ( राज ) i
उवचर सक [उप+चर्] १ सेवा करना । २ समीप में घूमना-
 फिरना। ३ त्रारोप करना। ४ समीप में खाना। ५ उपद्रव करना।
 उवचरइ, उवचरए, उवचरामो, उवचरंति; ( वृह १; पि ३४९;
 ४११ ; श्राचा )।
उवचरिय वि [ उपचरित ] १ उपासित, सेवित, बहुमानित ;
 (स ३०)। २ न डपचार, सेवा ; (पचा ६)।
उवचि सक [ उप+चि ] १ इकट्ठा करना । २ पुष्ट करना ।
 उवचिणइ, उवचिणाइ; उवचिणांति; भूका—उवचिणिंसु, भवि—
 उवचिग्णिस्संति; (ठा२, ४; भग)। कर्म—उवचिज्जइ, र्रें
 उवचिज्जंति ; (भग)।
उचिन्द्र सक [ उप + स्था ] उपस्थित होना, समीप त्राना ।
 उवचिट्ठे, उवचिट्ठेजा ; (पि ४६२)।
उवचिय वि [उपचित ] १ पुष्ट, पीन ; ( पएह १, ४ ;
 कष्प )। २ स्थापित, निवेशित ; (कष्प; पराण २)। ३
```

उन्नति ; ( ग्रोप ) । ४ व्यात ; ( ग्रगु ) । ४ ग्रद्ध, वडा हुश्रा ; ( ग्राचा )। उवच्छंदिद् ( शो ) वि [ उपच्छिन्दित ] थभ्यर्थित ; (य्रिम 1903)1 उबजंगङ वि [ दे ] दोर्र, लम्बा ; ( दे १, ११६ ) ⊬ उचजा•ुत्रक [ उप + जन् ] उत्पन्न इ।ना । उवजायइ; ( विसे ३०२६ )। उवजाइ स्त्रो [ उपजाति ] छन्द-विरोप ; ( पिंग )। उचजाइय देखो उचयाइय; ( श्राद्ध १६; सुपा ३१४ )। डवजाय वि [ उपजात ] उत्पन्न; (मुपा ६०० ) । उवजीव पक [उप+जोव्] त्राक्षय तेना । उवजीवदः; (महा) । उत्रज्ञीवग थि [ उपजोद्यग ] त्राथितः, ( सुपा ११६ )। उवजीवि वि [ उपजीचित् ] १ त्राश्य लंने वाला ; "न करेड नेय पुरुष्ट निद्धाना लिंगमुबजीवी" ( स्व )। २ स्पका-रकः ; ( थिमे २८८ )। उवजोड्य वि [उपज्योतिष्क] १ अप्ति के समीपमें रहने वाला; २ पाक-स्थान में स्थित; 'के इत्थ खता उवजोइया वा अञ्कावया चौ<sub>ंसह</sub> खंडिएहिं" ( उत्त १२, १८ )। उचडजण न [उपार्जन] पेंदा करना, कमाना; (सुर ८, १४४)। rडबडिजण सक [ उप+अर्ज् ] उपार्जन करना । उत्रज्ञिलेमि; (स ४४३)। उवज्मत्य ) पुं [ उपाध्याय ] १ व्यध्यापक, पड़ाने वाला ; उवज्ञकाय } ( पडम ३६, ६० ; पड् )। २ स्वाध्यापक जैन मुनि को दी जाती एक पदवी ; ( भिने )। उविकाय वि [दे] ग्राकारित, वुलाया हुया ; (. राज् ) रि उबद्दण देखां उब्बद्दण ; ( राज )। उबदृणा देखो उन्बदृणा ; ( भग; विसे २४१४ टी ) । उचह वि [ उपस्था ] एक हो स्थान में सतत अवस्थित ; (वय ४ )। °काल पुं[°काल ] याने की वेला, ग्रस्या-गम समय ; ( वव ४ )। · दृबहुंभ वुं [ उपण्टम्भ ] ९ अवस्थान ; ( भग )। २ अनु-,कम्पा, करुणा ; ( टा २ )। उच्रहुप्प वि [ उपस्थाप्य ] १ उपस्थित करने योग्य ; २ त्रत—-रीजा के योग्य "वियतिकच्चे सहे य उक्कप्पा य ग्राहिया" ( बृह ६)। ्र **उवट्टव** सक [ **उप+स्थापय्** ] १ उपस्थित करना । . २ वर्तो का त्रारोपण करना, दीचा देना । उत्तरवेइ, उत्तरवेह ; ( महा; उना ) । हेकु—उवद्ववेत्तपः; ( वृह ४ ) ।

उवद्ववणा ह्यी [ उपस्थापना ] १ चारित्र-विशेष, एक प्रकार की जैन दीचा ; (धर्म र )। र शिष्य में बत की स्थापना ; ''वयट्टवणमुवट्टवणा'' (पंचभा )। उबहुबणीय वि [उपस्थापनीय] देखो उबहुप्प; (ठा ३)। **उन्नहा** सक [ **उप+स्था** ] डपस्थित हाना । डनहाएज्जा ; (भग)। उबद्वाण न [उपस्थान] १ वैटना, उपवेशन ; ( णाया १,१)। २ व्रत-स्थापन ; (महानि ७)। ३ एक ही स्थान में विरोप काल तक रहना ; (वन ४)। °दोस पुं [ 'दोप ] नित्यवास दोप; (वव ४)। 'साला स्त्री िशाला ] ब्रास्थान-मगडप, सभा-स्थान ; ( गाया १, १ ; निर १, १)। उचट्टाणा स्त्री [ उपस्थाना ] जिसमें जैन साधु-लोक एक वार टहर कर फिर भी शास्त्र-निपिद अवधि के पहले ही आकर टहरे वह स्थान ; (वव ४)। उचट्टाच दंखा उचट्टच । उबर्ठावेहिः ( पि ४६८ )। हेक्र---उवहाबित्तए, उवहाबेत्तए ; ( घ )। उवहावणा देखा उवहवणा ; ( ३ह ६ ) ! उचिट्टिय वि [ उपस्थित ] १ प्राप्त ; " जणवादमुत्रद्वियो" ( उत १२ ) । २ समीप-स्थित; (ग्राव १० ) । ३ तय्यार, डचत ; ( धर्म ३ )। ४ श्राशित ; " निम्ममतमुविद्दश्रों" ( ब्राउ; सुब्र १,२ )। १ सुसुन्नु, प्रवज्या तन को तय्यार ; " उविद्ययं पडिरयं, संजयं सुतवस्तियं । वुक्कम्म धम्मात्रो भंसेइ, महामोहं पकुव्वइ " ( सम ५१ )। उवडहित्तु वि [ उपदाहियतु ] जलाने वाला "श्रगणिकाएणं कायमुबडहिला भवदः" ( स्य २, २ )। उंचडिअ वि [दे] य्रवनत, नमा हुया ; ( पड् )। उचणगर न [ उपनगर ] डप्पुर, शाखा-नगर ; ( श्रीप ) । उचण ट्य सक [ उप + नक्तेय् ] नचाना, नाच कराना । क्षक् - उवणस्विज्जमाण ; ( श्रीप ) । " उत्रणद्भ वि [ उपनद्भ] घटित ; ( उत्तर ६१ )। उवणम सक [ उप + नम् ] १ उपस्थित करना, ला रखना । २ प्राप्त करना । उनगामद ; ( महा ) । वक्र-उवणमंत ; (उप १३६ टी ; स्त्र १, २)। उवणिमय वि [ उपनिमत ] उपस्थापित ; ( सण )। उचणय वि [ उपनत ] उपस्थित ; ( से १, ३६ )। ं उचणय पुं [ उपनय ] १ उपसंहार, दृशन्त के अर्थ को प्रकृत में जोड़ना, हेतु का पत्त में उपसंहार ; ( पत्र ६६; ब्रांघ ४४

```
भा )। २ स्तुति, ग्लाघा; (विसे १४०३ टी; पव १४१)।
 ३ ब्रवान्तर नय ; ( राज )। ४ संस्कार-विशेष, उपनयन;
 (स २७२) ।
उवणयण न [ उपनयन ] उपनीत-संस्कार, यज्ञ-सूत्र धारण
 संस्कार ; (पगह १, २)।
उचिणअ देखो उचणीय ; ( से ४, ४४ )।
उवणिक्खित्त वि [ उपनिक्षिप्त] व्यवस्थापितः; (त्र्याचा २)।
उविणक्खेव पुं [ उपितक्षेप ] धरोहर, रचा के लिए दूसरे
 क पास रखा धन ; ( वव ४ )।
उचिणग्गम पुं [ उपनिर्गम ] १ द्वार, दरवाजा। ( से १२,
  ६८)। २ उपवन, वगीचा ; ( गउड )।
उचिणग्गय वि [ उपनिर्गत ] समीप में निकला हुआ ;
 ( औप )।
उवणिज्जंत देखो उवणी।
उविणमंत सक [उपनि+मन्त्रय] निमन्त्रण देना । भवि---
 उत्रिणमंतिहिंति ; ( श्रीप )। संक्--- उविणमंतिऊण ; ( स
 २०)।
उवणिमंतणन [ उपनिमन्त्रण] निमन्त्रण ; (भग দ, ६)।
उवणिविट्ट वि [ उपनिविष्ट ] समीप-स्थित ; ( राय ) ।
उवणिसआ स्त्री [. उपनिषत् ] वेदान्त-शास्त्र, वेदान्त-रह-
 स्य, ब्रह्म-विद्या ; ( श्रच्चु ८ )।
उविणहा स्त्री [ उपनिधा ] मार्गण, मार्गणा ; ( पंचसं )।
उविणिहि पुंस्री [ उपनिधि ] १ समीप में त्रानीत ; ( ठा
  ४)। २ विरचना, निर्माण ; ( अ्रणु )।
उविणिहिय वि [ उपनिहित ] १ समीप में स्थापित ;
 त्रासन्त-स्थित; (सूत्र २, २)। °य पुं [ °क ] नियम-विशेष
 को धारण करने वाला भिन्तु ; (सूत्र २, २)।
उवणी सक [उप+नी] १ समीप में लाना, उपस्थित
  करना। २ व्रर्पण करना। ३ इकट्ठा करना। उव-
  र्णित ; ( उवा )। उवणेमो; भवि—उवणेहिइ ; ( पि ४५५;
  ४७४; १२१) कनकु—उत्रणिउजंत; (से ११,
  ४३ )। संक्र—" से भिक्खणो उवणेत्ता अणेगे" ( सूत्र
  २, ६, १ )।
उवणीय वि [ उपनीत ] १ समीप में लाया हुआ ; (पाअ;
  महा )। २ अर्पित, उपडौकित ; ( अरोप )। ३ उपनय-
  युक्त, उपसहति; (विसे ६६६ टी; ऋणु)। ४ प्रशस्त, श्लाघित;
  (ब्राचा २)। °चरय पुं [°चरक] ब्रिसेग्रह-विशेष को धारण
  करने वाला साधु; ( श्रीप )।
```

उवण्णात्थ वि [ उपन्यस्त ] उपन्यस्त, उपढोकित; "गुव्ति-गीए उवगणत्थं विविद्दं पाणभोत्रगां। भुंजमागां विविज्जिज्जा " (दस्र, ३६)। उवण्णास वुं [ उपन्यास ] १ वाक्योपक्रम, प्रस्तावनाः (ठा ४)। २ दृष्टान्त-विशेष ; (दस १) । रचना ; (अभि ६८)। ४ छल-प्रयोग ; (प्रयो ३२)। उवतल न [ उपतल ] हस्त-तल की चारों त्रोर का पार्श्व-भाग; (निचू १)। उवताव पुं [ उपताप ] संताप, पीडा ; ( स्त्र्य १, ३ )। उवताविय वि [ उपतापित ] १ पीडित ; २ त्रा किया हुआ, गरम किया हुआ; ( सुर २, २२६ ; सण )। उवत्त वि [ उपात्त ] गृहीत ; ( पड़म २६, ४६ ; सुर १४, 16036 . उवत्थड वि [ उपस्तृत ] ऊपर २ ब्राच्छादित; ( भग )। उवत्थाणा देखो उवहाणा ; ( पि ३४१ )। उदितथय देखो उविद्यः ( सम १७ )। उवत्थु सक [ उप + र त् ] स्तुति करना, रलाघा करना । उनत्थुणंति ; (पि ४६४)। उनत्थुनंदि (शौ 🖟 (उत्तर २२)। उवदंस सक [ उप+दर्शय् ] दिखलाना, बतलाना । उवदंसइ; (कप्प; महा)। उवदंसिम ; (विपा १, १)। भवि---उवदंसिस्सामि ; ( महा)। वक्त--- **उवदंसेमाण** ; ( उवा )। कवक - उवदं सिज्जमाण ; ( णाया १, १३ ) संक -उवदंसिय ; ( श्राचा र )। उवदंस पुं [ उपदंश ] १ रोग-विशेष, गर्मी, सुजाक । अवलेह, चाटना ; ( चारु ६ )। उवदंसण न [ उपदर्शन ] दिखलाना; ( सण )। °कूड पुं [ °कूट ] नीलवंत-नामक पर्वत का एक शिखर ; ( ठा २, उवदंसिय वि [ उपदर्शित ] दिखलाया हुआ ; ( सुपा ३११)। उवदंसिर वि [उपदर्शिन् ] दिखलाने वाला ; ( सण )। उवदंसेतु वि [उपदर्शयितृ] दिखलाने वाला; (पि ३६०)। उवदव पुं [ उपद्रव ] ऊधम, वलेड़ा ; ( महा )। उवदा स्त्री [ उपदा ] भेंट, उपहार ; ( रंभा )। उवदाई स्त्री [उद्कदायिका] पानी देने वाली "पाउवदाई च गहागा।वदाइं च वाहिरपेसणकारिं ठवेति " ( गाया १, ७ )। उवदाण न [ उपदान ] भेंट, नजराना ; ( भवि )।

उवदिस सक [ उप+दिश् ] उपदेश देना । उवदिसइ ; (कप्प)। उवदीव न [ दे ] द्वोपान्तर, अन्य द्वीप ; ( दे १, १०६/)। 🔾 उवदेंसग वि [ उपदेशक ] न्याल्याता ; ( औप ) । उवदेसणया देखो उवएसणया ; ( विसं २६१६ )। उबदेसि वि [ उपदेशिन् ] उपदेशक ; ( चारु ४ )। उनदेही स्री [ उपदेहिका ] ज्द जन्तु-निशेष, दिमकः ( दे 9, 83 ) 1 उवद्व सक [ उप+द्र ] उपहव करना, ऊधम मचाना। भवि--उवद्दविस्तइ : ( महा )। उवद्व देखो उवद्व ; ( ठा ४ )। उवहचण न [ उपद्वजा ] उपदव करना, उपसर्ग करना ; (धर्म ३)। उवद्विय वि [ उपद्भत ] पीडिंत, भय-भोत किया हुआ; ( त्राव ४; विवे ७६ )। उवद्दुअ वि [ उपदुत ] हैरान किया हुआ; (भत १०४ )। ्राउवधारणया स्त्री [ उपघारणा ] धारणा, धारणा, करना : ( ठा ⊏ )। उवधारिय वि [ उपधारित ] धारण किया हुआ ; (भग)। उवनंद पुं [उपनन्द] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि; (कप्प) । उवनंद् सक [ उप + नन्द् ] अभिनन्दन करना । कवक्र---उवनंदिज्जमाण ; (कप्प )। उवनयर देखो उवणयर ; (सुपा ३४१ )। . ... उवनिविखत्त देखो उवणिक्खितः ; (कस )। उवनिक्खेव सक [उपनि + क्षेपय् ] १ धरोहर रखना। २ स्थापन करना । क्र--- उवनिक्खेवियव्व ; (कस )। उवनिगाय देखो उवणिगायः ( णाया १, १ )। उवनिवंधण न [ उपनिवन्धन] १ संवन्ध; २ वि. संवन्ध-हेतु; ( विसे १.६.३६ )। उवनिमंत देखो उवणिमंत । उननिमंतेइ, उननिमंतेमि ; ( कस; उवा )। उचनिहिय वि [औपनिधिक] देखो उन्नणिहिय; (पगह २, 9)1 उन्नन्थ वि [ उपन्यस्त ] स्थापित : ( स ३१० )। उवप्यदाण ) न [ उपप्रदान ]. नीति-विशेष, दाम-नीति, उवपयाण ) अभिमत अर्थ का दान ; ( विषा १, ३; गाया 9,9)1

उवप्पुय वि [ उपप्छुत ] उपदुत, भय से व्याप्तः ( राज )। उवभुंज सक [ उप+भुज् ] उपभोग करना, काम में लाना । उवभुंजइ ; (षड् )। वकृ—उवभुंजंत; ( उप पृ १८० )। क्वकृ – उअहुउजंत, उवभुउजंत; ( से २, १०; सुर ८, १६१ )। संकृ—उवभुं जिऊण; ( महा )। उचमुंजण न [ उपभोजन ] उपभोग ; ( सुपा १६ )। उवसुत्त वि [ उपसुक्त ] १ जिसका उपभोग किया हो वह ; ( वन ३ )। २ अधिकृत; ( उप पृ १२४ )। उवभोअ) पुं [ उपभोग ] १ भोजनातिरिक्त भोग, जिसका उवभोग / फिर र भोग किया जाय वैंसं वस्त्र-एहादि; "उवभोगो उ पुणो पुणो उवभुज्जइ भवणवलयाई'' ( उत ३३ ; अभि ३१)। र जिसका एक वार भाग किया जाय वह, अशन-पान वगैरः ; ( भग ७, २ ; पडि )। उवभोग्ग ) वि [ उपभोग्य ] उपभाग-योग्यः ( राज ; वृह उवभोज्ज∫ ३)। उवमा स्रो [उपमा] १ सादृश्य, दृष्टान्तः ( अणु; उरः, प्रास् १२०)। २ स्त्रनाम-रुयात एक इन्द्राखी; (ठा ८)। ३ खाद्य-पदार्थ विशेष; ( जीव ३ )। ४ 'प्रग्नव्याकरण' सूत्र का एक लुप्त ग्रध्ययन ; (ठा १०)। ५ अलङ्कार-विशेष; (विसं ६६६ टी )। ६ प्रमाण विशेष, उपमान-प्रमाण ; (विसं ४७०)। उचमाण न [ उपमान ] १ दृष्टान्त, सादृश्य ; २ जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह; (दसनि १)। ३ प्रमाण-विशेष ; (स्त्रा १, १२)। उवमालिय वि [ उपमालित ] विभूषित, मुशोभित ; " ग्रमलामयपडियुन्नं, कुवलयमालोवमालियमुहं च। कणयमयपुराणकलसं, विलसंतं पासए पुरश्रो'' (सुपा ३४)। उविमय वि [ उपिमत ] १ जिसको उपमा दी गई हो वह ; २ जिसको उपमा दी गई हो वह; ( ब्रावम )। २ न. उपमा, सादृश्य ; ( विसे ६८४ )। उन्में व [ उपमेय ] उपमा के योग्य ; ( मै ७३ )। उवय पुं [ दे ] हाथी को पकड़नेका खड़ा ; ( पात्र )। उवय देखो ओवय । दक्र—उवयंत ; ( कप्प ) । उवय ( अप ) देखो उदय ; ( भवि )। .**उचयर** सक [ उप+क ] उपकार करना, हित करना । उनयेरइ; (सण)। कृ—उवयरियव्व ; (सुपा ४६४) ।

उवयर सक [उप+चर्] १ आरोप करना । २ भक्ति करना । ३ कल्पना करना। ४ चिकित्सा करना। कवक - उचयरि-उज्ञंत ; (सुपा १७)। उचयरण न [ उपकरण ] साधन, सामग्री ; "माए घरोवग्र-रगां अञ्ज हु गातिथ ति साहियं तुमए '' ( काप्र २६; गउड )। २ डपकार ; ( सत्त ४१ टी )। उवयरिय वि [उपकृत] १ ं डपकृतः २ डपकारः ; (वज्जा १०)। उवयरिय वि [ उपचरित ] ब्रारोपित ; ( विसे २८३ )। <mark>उवयरिया स्त्री [ उपचरिका ]</mark> दासी ; ( डप ष्ट ३८७ )। उचया सक [ उप+या ] समीप में जाना । उवयाइ ; ( सूत्र १, ४, १, २७ )। उनयंति ; ( निसं १४६ )। उवयाइय वि [ उपयाचित ] १ प्रार्थित, अभ्यर्थित । २ न मनौती, किसी काम के पूरा हाने पर किसी देवता की विशेष त्याराधना करने का मानसिक संकल्प ; ( ठा १० ; णाया १, ८)। उवयाण न [ उपयान ] समोप में गमनः ( सूत्र १, २ )। उचयार पुं [ उपकार ] भलाई, हित ; ( उव ; गउड ; वज्जा १८)। उवयार पुं [ उपचार ] १ पृजा, सेवा ; श्रादर, भक्ति ; ( स ३२ ; प्रति ४ )। २ चिकित्सा, शुश्रवा ; (पंचा ६ )। ३ लत्त्रणा, राव्द-राक्ति-विशेष, बध्याराप; ' जो तेसु धम्मसद्दं। सो जनयारेगा, निच्छएगा इहं" ( दसनि १ )। ४ न्यवहार : " णिउणजुत्तोवयारकुसला '' (विपा १, २ )। १ कल्पना ; " उवयारत्रो खित्तस्स विणिगमणं सहवत्रो नित्थ ?'( विसे )। ६ आदेश ; ( आवम )। उवयारग वि [ उपचारक ] सेवा-शुश्रूषा करने वाला ; (निचू ११)। उचयारण न [ उपकारण ] अन्य-द्वारा उपकार करना ; " उत्रयारणपारणासु विराश्रो पउंजियव्वो" (पगह २, ३ )। उवयारय वि [ उपकारक ] उपकार करने वाला ; ( धम्म 드 리 ) 1 उवयारि वि [ उपकारिन् ] उपकारक ; (स २०८, विक २३ ; विवे ७६ )। उवयारिअ वि [ औपचारिक ] उपचार से संवन्ध रखने न्तरला, (उद्धर ३४)।

उचयालि पुं [ उपजालि ] १ एक बन्तकृद् मुनि, जो वसु-

देव का पुत्र था और जिसने भगवान् श्रीनेमिनाथजी के पास

दीचा लेकर रात्रुञ्जय पर मुक्ति पाई थी; ( अंत १४ )। २ राजा श्रेणिक का इस नाम का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा लेकर अनुत्तर-विमान में देव-गति प्राप्त की थी; ( अनु १ )। उवरइ स्रो [ उपरति ] विराम, निवृत्ति ; ( िसे २१७७; २६४० ; सम ४४ )। उवरंज सक [ उप+रञ्ज ] ग्रस्त करना । कर्म - उवरञ्जदि ( शौ ); ( मुद्रा ४८ )। उचरग पुंन [ उपरक] सव सं ऊपर का कमरा, ग्रटारी, श्रद्धा-लिका; ''उवरगपविट्ठाए कणगमंजरीए निरूवणतथं दारदेसट्ठि-एण दिट्ठं तं पुन्वविषणयचेट्ठयं'' ( महा )। उवंरत्त वि [ उपरक्त ] १ अनुरक्त, राग-युक्त : "कुमरगु-खेसुवरता" ( सुपा २४६ )। २ राहु से प्रसित ; (परत्र)। ३ म्लान ; (स ४७३)। उवरम अक [ उप+रम् ] निवृत होना, विस्त होना । " भो उवरमसु एयात्रो त्रसुभज्भवसायात्रो'' ( महा )। उचरम पुं [ उपरम ] १ निवृत्ति, विराम ; ( उप पृ ६३ )। २ नाश ; (विसे ६२)। उवरय वि [ उपरत ] १ विरत, निवृत ; ( ग्राचा ; सुपा ४०८)। २ मृत; (स १०४)। उचरय देखो उचरग ; " उवरयगया दारं पिहिऊण किंपि मुणमुणंती चिट्ठइ'' ( महा )। उवरल ( त्रप ) देखो , उन्वरिय ( दे ) ; (पिंग ) । उत्रराग ) पुं [उपराग] सूर्य वा चन्द्र का ब्रहण, राहु-ब्रहण: उवराय / (पग्ह, १, २ ; से ३, ३६ ; गउड )। उपराय पुं [ उपरात्र ] दिन, 'राब्रोवरायं ब्रपडिन्ने ब्रन्निग-लायं एगया भुंजें ( ब्राचा )। उचरि य [ उपरि ] जपर, कर्ध्वः ( उव )। °भासा स्त्री िभाषा ] गुरु के बोलने के अनन्तर ही विशेष बोलना : ( पांड )। °म, °मग, °मय, टल दि [ °तन ] ऊपर का ऊर्घ्व स्थित ; (सम ४३; सुपा ३५; भग; हे २, १६३; सम २२; ८६)। °हुत्त वि [°अभिमुख] ऊपर की तरफ; (सुपा २६६ )। उवरिं ऊपर देखो ; ( कुमा )। उवरुंध सक [ उप+रुध] १ ब्रटकाव करना, रोकना। २ अडचन डालना । ३ प्रतिवन्ध करना । कर्म — उवरूज्मइ, उव-

रुंधिज्जइ ; (हे ४, २४८)।

```
उचरुइ पुं [उपरुद्र] नरक के जीवों को दुःख देने वाले परमा-
धार्मिक देवों की एक जाति ; "रुद्दोवरुद्द काले थ्र, महाकाले
ति यावरे " (सम २८)।
" भंजति द्यंगमंगाणि, ऊरुवाहुसिराणि कर-चरणा।
कर्पोति कप्पणीहिं, उवरुद्दा पावकम्मरया"
```

उचरुद्ध वि [ उपरुद्ध ] १ रिच्चत । २ प्रतिरुद्ध, अवरुद्ध; "पासत्थपमुहचोरोवरुद्धघणभव्यसत्थागं" (सार्घ ६८ ; उप पृ ३८४)।

ं (सञ्चा १, ५ )।

उचरोह पुं [ उपरोध ] १ अडचन, वाधा; ( विसे १४१३; स ३१६ ); "भूओवरोहरहिए" ( आव ४ ) । २ अटका अ, प्रतिवन्ध ; ( वृह १; स १४ ) । ३ घेरा, नगर आदि का सैन्य द्वारा वेष्टन; "उवरोहभया कीरइ सप्परित्वे पुरवरस्स पागा-रो" ( वृह ३ ) । ४ निर्वन्ध, आग्रह; ( स ४४७ ) । उचरोहि वि [ उपरोधिन् ] उपरोध करने वाला; (आव ४)। उचर पुं [ उपरा ] १ पापाण, पत्थर ; ( प्रास् १७४ ) । २ टाँकी वगैरः को संस्कृत करने वाला पापाण-विशेष; ( पाण १ ) ।

उवलम्यण पुं [ उपलम्यन ] साँकल वाला एक प्रकार का दीपक ; ( अनु )। उवलम्भ सक [उप+लभ् ] १ प्राप्त करना। २ जानना। ३ उलहना देना। कर्म — उवलंभिज्जइ ; ( पि ४४१ )। वक्ट—

उचलंभेमाण; ( णाया १,१५) ! उचलंभ पुं [उपलम्भ ] १ लाभ, प्राप्ति: ( सुपा ६ ) । २ ज्ञान; (स६४१) । ३ उलहना; "एवं बहुबलंभे" (उप ६४८ टो ) ।

उचलंभणा स्त्री [उपलम्भना] उलहना; 'धगणं सत्थवाहं वह-हिं बेज्जणाहि य इंटणाहि य उवलंभणाहि य बेज्जमाणा य इंटमाणा य उवलंभमाणा य धगणस्स एयमट्ठं णिवेदं ति'' (णाया १, १८)।

डवलक्ख सक [उप + लक्षय्] जानना, पहिचानना । उवल-क्खंड ; ( महा ) । संकृ — उवलक्खेडण; (महा) । कृ— उवलक्खिजज ; ( उप प्ट ८७ ) । उवलक्खण न [ उपलक्षण ] १ पहिचान; ( सुपा ६१) । १ ग्रन्थार्थ-वोधक संकेत ; ( श्रा ३० ) ।

उचलिक्का वि [उपलिक्षित] १ पहिंचाना हुआ, परिचित;

उचलग्ग वि[ उपलग्न] लगा हुया, लग्नः 'पटमिणिपतोवल' गगजलविंदुनिचयचितं" (कप्पः भवि)। उचलद्ध वि [ उपलब्ध ] १ प्राप्तः २ विज्ञातः " जइ सब्वं उवलद्धः, जइ अप्पा भाविश्रो उवसमेण" ( उवः शाया १. १३; १४)। ३ उपालब्ध, जिसको उलहना दिया गया हो वहः ( उप ७२८ टी)। उचलद्धिः स्त्री [ उपलब्धि ] १ प्राप्ति, लाभः २ ज्ञानः

( विमे २०६ )। उचलद्धु वि [ उपलब्धु ] ग्रहण करने वाला, जानने वाला ; ( विमे ६२ )। उचलभ देखो उचलंभ=डप + लम् । वक्र—उचलभंत; ( पि

माण्रः ( गाया १, १ )।

उचलिय न [ उपलितित ] कोडा-विशेषः ( णाया १. ६)। उचलह देखो उचल भ=उप+तभ् । संक्र—उचलहियः ; (स ३२) : उचलहिऊणः ; (स ६१०)। उचला सकः [उप+ला] १ प्रहणः करना। २ आश्रय

ड्रबललय न [ दे ] सुरत, मैथुन : ( दे १, ११७ )।

करना । हेक — उचलाउं: (वन १)। उचिल देखो उचिल्लि । उविलिङ्ज्जा ; (ग्राचा २, ३, १, २)। उचिलिंप सक [उप+लिण्] लीपना, पोतना । भवि—

उविलिपिहिइ ; (पि ४४६)। उविलित्त वि [ उपलित ] लीपा हुत्रा, पोता हुत्रा ; ( णाया १, १)। उवलीण देखो उवालीण।

्रुर्बन्तुअ वि [ दें ] सलज्ज, लज्जा-युक्त ; ( दे १, १०७)। उचलेच पुं [उपलेप ] १ लेपना । २ कर्म-वन्ध; ( ग्रीप )। ३ संश्लेप ; ( ग्राचा )। ४ ग्राश्लेप; (स्त्र्य १, १, २ )। उचलेचण न [ उपलेपन ] ऊपर देखे ; ( भग ११, ६ ; निचू १ ; ग्रीप )।

उवलेचिय वि [ उपलेपित ] लीपा हुत्रा, पोता हुत्रा ; (कप्प )।

उचलोभ सक [उप+लोभय् ] लालच देना, लोभ दिखाना । संक्र—उचलोभेऊण ; ( महा )। उवलोहिय वि [ उपलोभित ] जिसको लालच दी गई हो वह ; ( उप ७२८ टो )। उचिह्ल सक [उप+ली] १ रहना, स्थिति करना। २ ब्राध्रय करना। उविहिलयइ ; (पि १९६; ४७४)। "तय्रो संजयामव वासावासं उवल्लिइज्जा" (य्राचा २, ३,१, ۹;२)١, डचल्लीण वि [ उपलीन ] १ स्थित । २ प्रच्छन्न-स्थित; "उनल्लीगा मेहुगाधम्मं विगणवेंति" ( त्राचा २ )। उचचज्ज अक जिप+पद् न १ उत्पन्न होना। १ संगत होना, युक्त होना। उववज्जद्दः भवि— उववज्जिहिदः (भगः महा) वकु—उववज्जमाण; ( ठा ४ ) । संकृ—उववज्जित्ताः; (भग १७, ६)। हेक — उचचित्रिउं; (सूत्र २, १)। उचवज्जण न [ उपचर्जन ] त्याग, " श्रसमंजसोववज्जण-मिह जायइ सन्त्रसंगचायाञ्चो " ( सुपा ४७१ )। **उचवज्जमाण** देखो **उचवाय**=उप + वादय् । उन्नवट्ट श्रक [ उप + वृत् ] च्युत होना, मरना, एक गति से दूसरी गति में जाना । उववदृ ; ( भग )। वकृ—उव-वद्दमाण ; (भग)। उववण न [ उपवन ] वगीचा ; ( गाया १, १ ; गउड )। उववण्ण वि [ उपपन्न ] १ उत्पन्न ; ''उववण्णो माणु-सम्मि लोगम्मि" ( उत्त ६ ) । २ संगत, युक्त : ( पंचा ६; उवर ४७ )। ३ प्रेरित: "उववरणो पावकम्मुणा" ( उत १६)। ४ न उत्पत्ति, जन्म: (भग १४,१)। उववित्ति स्त्री [ उपपत्ति ] १ उत्पत्ति, जन्म ; ( ठा २ )। २ युक्ति, न्यायः (पडम २, ११७; उवर ४९ )। ३ विषयः ४ संभवः "विसंड ति वा संभंड ति वा उवव ति ति वा एगहा" (आचू १)। उचचत्तु वि [ उपपत्तृ ] उत्पन्न होने वाला, "देवलोगेस्र देव-त्ताए उववतारो भवंति" ( ग्रौप; ठा ८ )। उववन्न देखो उववण्ण ; (भग ;ैठा २, २ ; स १४८ ; 987 ) 1 उचवयण न [ उपपतन ] देखो उचवाय=उपपात; "उव-वयणं उववात्रो" (पंचभा)। उववसण न [ उपवसन ] उपवास ; ( सुपा ६ १६ )। उचवाइय वि [ औपपादिक, औपपातिक ] १ उत्पन्न होने वाला : "अतिथ मे आया उववाइए, नित्य मे आया उव-

वाइए" ( ब्राचा )। २ देवरूप या नारक रूप से उत्पन्न होने वाला ; (पगह १, ४)। उववाय gं [ उप + वाद्य ] वाद्य वजाना । कवकु---- उप-वज्जमाण, उववज्जमाण; (कप्प; राज)। **उचवाय** पुं [उपपात] १ देव या नारक जीव की उत्पत्ति---जन्म ; ( कप्प ) । २ सेवा, ब्रादर ; "श्राणीववायवयणनिद्देसे चिट्ठंति'' (भग ३, ३)। ३ विनय; ४ ब्राज्ञा; 'उववाब्रो णिइसो आणा विषाया य हांति एगहा" (वव ४)। ४ प्रादुर्भाव; (पराण १६)। ६ उपसंपादन, संप्राप्ति; (निचू ४)। °कट्प पुं [ °कह्प ] साध्वाचार-विशेष, पार्श्वस्थों के साथ रह कर संधिग्न-धिहार की संप्राप्ति ; ( पंचमा )। °य व िज देव या नारक गति में उत्पन्न जीव ; ( श्राचा )। उववास पुन [ उपवास ] उपवास, अनाहार, दिन-रात भोजनादि का अभाव ; ( उवा; महा )। उचवासि वि [ उपचासिन् ] जिसने उपवास किया हो वह ( पटम ३३, ४१; सुपा ४७८ )। उववासिय वि [ उपवासित ] उपवास किया हुआ ; (भवि)। उविचट्ट वि [ उपविष्ट ] वैठा हुन्रा, निष्णण ; ( त्रावम )। उवविणिग्गय वि [उपविनिग त] सतत निर्गतः ( जीव३) । उवविस अक [उप + विश्] वैठना । ( महा )। संकृ—उविसिक्ष ; ( ग्रमि ३८ )। उववीअ न [ उपवीत ] १ यज्ञसूत्र, जनोळ ; ( गाया १, १६ ; गडड )। २ सहित, युक्त ; " गुणसंपत्रोववीत्रो" (विसे ३४११)। उचवीड ब्र [ उपपीड ] उपमर्दन ; "सिविगोववीडं ब्रालिंग-णेग गाढं पीडिश्रो" (रंभा )। उववृह सक [ उप + वृ ह् ] १ पुष्ट करना। २ प्रशंसा करना, तारीफ करना । संकृ—उचनूहेऊण ; ( दसनि ३ )। कृ—उववृहेयन्व ; ( दसनि ३ )। उचत्रूहण न [ उपचृंहण ] १ वृद्धि, पोषण ; ( पण्ह २, १)। २ प्रशंसा, श्लाघा ; ( पंचा २ )। उचत्र्हा स्त्री [उपवृंहा] ऊपर देखो; "उवत्रूह-थिरीकरणे वच्छ-ल्लपभावणे अट्ठ'' (पडि)। उववृहणिय वि [ उपवृंहणीय ] पुष्टि-कर्ता ; (निवृ ८)। स्त्री पट-विशेष, राजा वगैर: के भोजन-समय में उपभोग में आने वाला पद्य ; ( निचृ ६ )।

```
उचवृहिय वि [उपवृंहित ] १ वृद्धि को प्राप्त पुष्ट; (सं १४)।
   २ प्रशंसित ; ( उप पृ ३८६ )। .
  उवबृहिर वि [ उपवृ हिन् ] १ पोषक, पुष्टि-कारक ; र
्रिश्रसंसकः ; (सग्रा)।
 उववेय वि [ उपेत ] युक्त, सहित ; ( खाया १, १ ; श्रीप
   वसु ; सुर १, ३४ ; विसं ६६६ )।
 उवसंखा स्त्री [उपसंख्या ] यथावस्थित पदार्थ-ज्ञान; ( स्त्र
    २, १६ )।
  उत्रसंगह सक [उपसं+ग्रह ] उपकार करना। कर्म---उवसं-
   गहिज्जइ ; (स १६१)।
  उवसंघर सक [ उपसं+ह ] उपसंहार करना । उनसंघरिम;
    (भवि)।
  उचसंघरिय देखो उचसंहरिय ; ( भवि )।
  उवसंधिय वि [उपसंहत ] जिसका उपसंहार किया गया हो
    वह, समापित ; (विसे १०११)।
  उचसंचि सक [ उपसं + चि] संचय करना । संक्र-- उचसं-
   िचिवि ; ( सण् ) ।
 उचसंद्रिय वि [उपसंस्थित] १ समीप में स्थित; २
    डपस्थित ; (सण्)।
  उचसंत वि [उपशान्त] १ क्रोधादि-विकार-रहित; ( सूत्र १,
    ६; धर्म ३) । २ नन्ट, अपगतः ''उनसंतरयं करहं' (राय) ।
    ३ पुं एरवत जो व कं स्वनाम-धन्य एक तीर्थङ्कर-देव; (पव
    ७ )। °मोह पुं [ °मोह ] स्थारहवाँ गुण-स्थानक ;. ( सम
    २६ )।
  डचसंति स्त्री [ उपशान्ति ] उपशम ; (,श्राचा )।.
   उपसंधारिय वि [ उपसंधारित ] संकल्पितः ( निच् १ )।
   उवसंपज्ज [उपसं+पट्ट] १ समीप में जाना । २ स्वीकार
    करना । ३ प्राप्त करना । उन्नसंपठजइ; ( स १६१ )। वक्ट---
    उवसंपन्जंत; (वव १ )। संक्र—उवसंपन्जित्ता, उव-
    संपिजित्ताणं ; ( कप ; उवा ) । हेक्-- उवसंपिजिज ;
    (बृह १)।
   उवसंपण्ण वि [उपसंपन्न] १ प्राप्तः ; २ समीप-गतः ;
     (धर्म ३)।
   उचसंपया स्त्री [उपसंपद् ] १ ज्ञान वगैरः को प्राप्ति के लिए
     दूरंर गुर्वादि के पास जाना; (धर्म ३)। २ अन्य गुरु आदि की
     सत्ता का स्वीकार करना ; ( ठा ३, ३ )। ३ लाभ, प्राप्ति;
     ( उत २६ )।
```

उवसंहरिय वि [ उपसंहत ] हटाया हुआ "वंतरेण य उव-सहरिया माया" ( महा ) । उचसंहार पुं [ उपसंहार ] १ समाति ; २ उपनय ; ( श्रा उवसम्म पुं [ उपसर्म ] १ उपहर्व, वाधा ; ( ठा १० )। २ अव्यय-विरोप, जो धातु के पूर्व में जोड़े जाने से उस धीतु क व्यर्थ की विशेषता करता है ; ( पण्ह २, २ )। ,उर्वसग्ग वि [ दे ] मन्द, श्रालसी; ( दे १, ११३ )। उवसज्ज्ञण न [ उपसर्जन ] १ अ-प्रधान, गीण ; ( विसे २२६२:)। २ सम्बन्ध ; ( विसे २००५ )। उवसत्त वि (उपसक्त ) विशेष श्रायक्ति वाला, (उत ३२)। उवसद् वुं [ उपशब्द,] सुरत-समय का शब्द ; ( तंदु )। उवसप्प सक [ उप + सृप् ] समीप जाना । संकृ—उव-सप्पिक्रणः (महाः स ५२६)। उवसप्पि वि [उपसर्चिन्] समीप में जाने वाला; ( भवि )। उवसप्पिय वि [उपसर्पित ] पास गया हुआ; ( पात्र )। उवसम वुं [ उप + शम् ] १ कोध-रहित होना । २ शान्त होना, ठंढ़ा होना । ३ नण्ट होना । उवसमइ ; ( कप्प; कस; महा )। कृ—उवसमियन्वः; (कृष्य )। प्रयो—उवसमेइः; ( विसे १२८४ ), उवसमावेइ ; ( पि ४४२ ) ; क्र--उच-समावियव्यः (कप)। उचसम वुं [ उपशम ] १ कोध का अभाव, त्रमा; (आचा)। २ इन्द्रिय-निग्रह ; (धर्म ३)। ३ पन्द्रहवाँ दिवस; (चंद १०)। ४ मुहुर्त-विशेप; (सम ५१)। °सम्म न िसम्यक्टच ] सम्यक्टच-विशेष ; ( भग )। उवसमणा स्त्री [ उपशमना] त्रात्मिक प्रयत्न विशेष, जिससे कर्म-पुद्गल उदय-उदीरणादि के अयोग्य वनाये जाँय वह ; (पंच)। उवसमि वि [उपशमिन्] उपशम नाला : (विसे ५३० टी )। उचसमिय वि [ उपशमित.] डपशम-प्राप्त ; ( भवि )। उवसमिय वि [औपशमिक ] १ उपशम से होने वाला; र उपशम से संबन्ध रखने वाला ; ( सुपा ६४८ )। उचसाम सक [ उप+शमय ] १ शान्त करना। रहित करना । उनसामेइ ; (भग)। नक्र-उचसामेमाण; (राज) कृ—उवसामियव्व ; (कप्प)। उवसाम्इत् ; (पंच)। उवसाम देखो उवसम ; (विसे १३०६)।

```
उचसामग वि [ उपशमक ] १ को धादि को उपशान्त
 करने वाला; (विसे ५२६; आव ४)। २ उपशम से
 संबन्ध रखने वाला ; " उवसामगसेढिगयस्स होइ उवसामगं तु
 सम्मतं " (विसे २०३४)।
उवसामण न [ उपशामन ] उपशान्ति, उपशम ; ( स
 ुर्दह )।
उवसामणया स्त्री [ उपशमना ] उपशम ; ( ठा ८ )।
उवसामय देखो उवसामग ; ( सम २६; विसे १३०२ )।
उवसामिय वि [ औपशमिक ] १ उपशम-संवन्धी ; २
 भाव-विशेष ; " मोहोवसमसहावो, सञ्वो उवसामिश्रो भावो "
 ( दिसे ३४६४ )। ३ सम्यक्त्व-विरोष; (विसे १५२६)।
उवसामिय वि [ उपशमित] शान्त किया हुआ ; (वव १)।
उचसाह सक [ उप+कथ् ] कहना । उवसाहद्वः ( सण् )।
उवसाहण वि [उपसाधन] निष्पादक ; ( सण् )।
उवसाहिय वि [ उपसाधित ] तय्यार किया हुआ: ( पडम
 ३४, ८ ; सख )।
उविसत्त वि [ उपिसकत ] सिक्त, छिटका हुआ; (रंभा )।
उविस्तिलोअ सक [उपश्लोकय्] वर्णन करना, प्रशंसा करना।
 कृ—उविसलोअइद्व्व ़( शौ ) ; ( मुद्रा १६८ )।
उवसुत्त वि [ उपसुप्त ] सोया हुन्या ; ( से १४, ११ )।
उवसुद्ध वि [ उपशुद्ध ] निर्दोष ; ( सत्र १, ७ )।
उवसूइय वि [ उपसूचित ] संस्चित ; ( सण )।
उवसेर वि [ दे ] रति-योग्य ; ( दे १, १०४ )।
उवसेवय वि [ उपसेवक ] सेवा करने वाला, भक्तं; (भवि)।
उवसीभ अक [ उप+शुभ्] शोभना, विराजना । वक् -- उव-
 सोभमाण, उवसोभेमाण ; (भग; गाया १, १)।
उवसोभिय वि [ उपशोभित ] सुशोभित, विराजित; (ग्रीप)।
उवसोहा स्त्री [ उपशोभा ] शोमा, विभूषा ; ( सुरं ३,
 dox ).1
उचसोहिय वि [ उपशोधित ] निर्मल किया हुआ, शुद्ध
 किया हुआ ; ( गाया १, १ )।
उवसोहिय देखो उवसोभिय ; (सुपा ६ ; भिव ; सार्घ ६६)।
उचस्समा देखो उचसमा ; ( कप )।
उवस्सय पुं [ उपाश्रय ] जैन साधुत्रों को निवास करने का
  स्थान ; ( सम १८८ ; ब्रोघ १७ मा ; उप ६४८ टी )।
उचस्सा सी [ उपाश्रा ] द्वेप; ( वव १ )।
उवस्सिय वि [ उपाश्चित ] १ हे षी ; ( वव १ )। २
  ब्रङ्गीकृत ; २ समीप में स्थित; ४ न द्वेप ; ( राज )।
```

उवह स [ उभय ] दोनों, युगल; ( कुमा; हे २, १३८ )। उवह ग्र [दे ] 'देखो' अर्थ को वतलाने वाला अन्ययः (षड्)। उवहट्ट सक [ समा + रभ् ] शुरू करना, श्रारम्भ करना। उवहरृइ ; ( षड् )। उवहड वि [ उपहृत ] १ उपहौकित, उपस्थापित; ( राज )। २ भोजन-स्थान में अर्पित भोजन : ( ठा ३, ३ )। उवहण सक [उप + हन्] १ विनाश करना । २ त्रावात पहुँ-चाना । उवहण्णइ ; ( उव ) । कर्म---उवहम्मइ ; ( षड् ) । वकु--- उंवहणंत ; ( राज )। उवहणण न [ उपहनन ] १ त्राघात ; २ विनारा ; ( ठा 90)1. उवहत्थ सक [ समा+रच् ] १ रचना, वनाना । २ उतेज़ित करना । उवहत्थइ : ( हे ४, ६४ )। उवहत्थिय वि [समारचित ] १ वनाया हुया; २ उत्तेजित; (कुमा)। उवहम्म° देखो उवहण । उवहय वि [ उपहत ] १ विनाशित ; ( प्रास् १३४ )। २ दृषित ; ( बृह १ )। उवहर सक [उप+ह ] १ पूजा करना । २ उपस्थित करना । ३ ऋर्पण करना । उवहरइ; (हे ४, २५६)। भूका—उवहरिंसु; (गह)। उवहस सक [ उप + हस् ] उपहास करना, हाँसी करना। कृ—उवहसणिजः; (स ३)। उवहस्तिअ वि [ उपहस्तित ] १ जिसका उपहास किया गया हो वह ; (पि १४४)। २ न उपहास; (तंदु):। उवहा स्त्री [उपधा ] माया, कपट : (धर्म ३)। उवहाण न [ उपञान ] १ तिकया, उसीसाः (दे १, १४०: सुर १२, २४; सुपा ४ )। २ तपश्चर्या; (सुत्र १, ३; २, २१)। ३ उपाधिः, "सच्छंपि फलिहरयणं उवहाणवसा कलिज्जए कालं" ( उप ७२८ टी )। उवहार पुं [ उपहार ] १ भेंट, उपहार ; ( प्रति ७४ )। २ ॥ विस्तार, फैलाव ; "पहातमुदश्रोवहारेहिं सन्त्रश्रो चेव दीवयंतं" 🕇 (कप्प)। उवहारणया देखो उवघारणया ; ( राज )। उवहारिअ वि [ उपधारित ] यवधारित, निश्चित, (स्य २)। उर्वहारिआ ) स्त्री [दें] दोहने वाली स्त्री; (गा ७३१; दें १, उचहारी ∫ १०८) । उवहास पुं [उपहास ] हाँसी, छा ; ( हे २, २०१)।

उचहास वि [ उपहास्य ] हाँसी के योग्य, "मुसमत्थो वि हु जो, जणयश्रिज्ञियं संपयं निसेवेइ । सो श्रम्मि! ताव लोए, ममंन उवहासयं लहइ" (मुर १, २३२)। उवहासणिज्ञ वि [ उपहस्तनीय ] हास्यास्पद ; ( पडम १०६, २० )।

उचिह पुं [उद्धि] समुद्र, सागर; (से ४, ४०; ४२; भिव)। उचिह पुंद्यो [उपिधि] १ माया, कपट; (ब्राचा)। २ कर्म; (सूब्र १, २)। ३ उपकरण, साधन; "तिविहा उव-ही पण्णता" (ठा ३; ब्रोध २)।

उनिहिय वि [ उपहित ] १ उपहोक्ति, ग्रिपित; २ निहित, स्थापित; ( ग्राचा; विसे ६३७ )। ३ न उपडोक्त, ग्रर्पण; ( निवृ २० )।

उन्नहिय वि [ औपधिक] माया से प्रच्छन्न विचरने वाला ; ( णाया १, २ )।

उवहुज सक [उप+भुज् ] उपभोग करना, कार्य में लाना। उबहुज ; (पि ४००)। क्वक् - उबहुज्जंत ; (पि ४४६)।

उचहुत्त देखो उचभुत्त ; (पात्र ; से १०, ४४)।
उचाइण सक [उप + थाच्] मनौती करना, किसी काम के पूरा
हाने पर किसी देवता की विशेष आराधना करने का मानसिक
नंकल्प करना। हेक्- "जिति णं आहं देवाणुण्पिया! दारगं वा
दारियं वा प्यामि, तााणं आहं तुब्भं जायं च दायं च भागं च
अक्लयणिहिं च आणुवड्देस्सामि ति कट्टु आवाइयं उचाइणित्तपः" (विषा १, ७)।

उचाइण सक [उपा+दा] १ प्रहण करना। २ प्रवेश करना। हुन - उचाइणित्तपः; (ठा ३ ); प्रयो— "तं सेयं खलु मम जितसत्तुस्स रगणो संताणं तच्चाणं तहियाणं प्रवितहाणं सन्भ-ताण जिण्यपगणताणं भावाणं प्रभिगमणद्वयाए एयमद्रं उचाइ-णाचित्तपः" (णाया १, १२)।

उवाइणाव सक [ अति + क्रम् ] १ उल्लंबन करना । २ गुजारना, पसार करना । उवाइणावेद; वक् — उवाइणावित्तर; हक — उवाइणावित्तर; (कस ); उवाइणावित्तर; (कल्प )। 'से गामंसि वा जाव संनिवेसंसि वा वहिया से खं संनिविद्र' पेहाए कप्पइ निग्गंथाया वा निग्गंथीया वा तिह्वसं भिकखायरियाए गंत्या पिडनियत्तए; नो से कप्पइ तं रयिष् तत्येव उवाइणावेत्तए। जे खज्ञु निग्गंथी वा निग्गंथी वा तं रयिष् तत्येव उवाइणावेत्तए। जे खज्ञु निग्गंथी वा निग्गंथी वा तं रयिष् तत्येव उवाइणावेत्त, उवाइणावेत् वा साइज्जइ, से दुह्यो वीइक्कममाणे

त्रावज्जइ चडमासियं परिहारहार्गं त्राणुग्वाइयं" ( करा )। "नो से कप्पइ तं रयणि उवाइगावित्तए'' (कप्प )। उवाइणाविय वि [ अतिकान्त ] १ उल्लक्ष्यित । २ गुजारा हुआ, पसार किया हुआ, विताया हुआ; "नो कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा असणं वा ४ पडमाए पोहसीए पडिग्गाहेता पच्छिमं पोहसिं उवाइणावेतए। से य ब्राहच्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्यणा भुंजेज्जा" ( कस )। उवाइय देखो उवयाइय ; ( णाया १, २ ; सुपा १० ; महा )। उचाई स्त्री [ उलावकी ] पोताकी-नामक विद्या की. प्रतिपद्म-भृत एक विद्या ; (विसे २४५४)। उचाएउज ) वि [ उवादेय ] प्राह्म, प्रहण करने योग्य ; उचाएय ∫ (विसे ;ंस १४८)। उवागच्छ ) सक [उपा+गम्] समीप में श्राना । उवागच्छइ ; उचागम 🔰 ( भग; कप )। भवि—उवागमिस्संति; ( आचः २, ३, १, २) संक्र--- **उवागन्छिता** ; (भगः कप्प )। हेक्च-उचागच्छित्तए ; (कप्प)। उवागम वुं [ उपागम ] समीप में आगमन ; ( राज )। उदारामण न [उपागमन ] १ समीप में आगमन । २ स्था-न, स्थिति ; ( ग्राचानि ३११ )। उवागय वि [ उपागत ] १ समीप में आया हुआ ; ( आचा .२, ३, १, २) । २ प्राप्तः "एगदिवसंपि जीवो पवज्जमुवागय्रो अर्णन्नमणे।" ( उव )। उवाडिय वि [ उत्पाटित ] उबेड़ा हुआ ; ( विपा १, ६)। उवाणया ) स्त्री [ उपानह् ] जूताः ( पड् )। "पुन्त्रमुतारि-उचाणहा े यात्रो उवासहात्रो पएमु ठवियात्रो।'',(सुपा ६,१०; स्य १, ४, २, ६ )। उवादा सक [ उपा+दा ] प्रहण करना । कर्म च्यादीयंति; (भग) संक्र—उवादाय, उवादिएता ; (भग)। क्वक्र—उवादीयमाण ; ( श्राचा २ )। उवादाण न [ उपादान] १ यहण, स्वीकार । २ कार्यरूप में परिगत होने वाला कारण; ३ जिसका प्रहण किया जाय दह, याह्य; "नात्रोवादाणे चिचय मुच्छा लोभोति तो रागो" ( विसं 3800)1 उवादिय नि [ उपजग्ध ] उपभुक्त ; ( राज )। उचाय पुं [ उपाय ] १ हेतु, साधन ; ( उत ३२ )। २ दृष्टान्त, "उत्रात्रों सो साधम्मेण य विधम्मेण य" (त्राचू १)। ३ प्रतीकार 🖟 ( ठा ४,३ )।

```
उवाय सक [ उप+याच् ] मनौती करना ।
                                    वकु—उवाय-
 माण; ( साया १, २; १७ )।
उचायण न [ उपायन ] भेंट, उपहार, नज़राना ; ( उप
 २४४; सुपा २२४ ; ४१० ; गउड ) !
उवायणाव देखो उवाइणाव । उवायणावेइ ; वक्र—उवा-
 यणार्वेतः हेक्च—उवायणार्वेत्तएः ( कस ) ; उवायणा-
 वित्तए; (कप्प)।
उवायाण देखो उवादाण; ( अच्चु १२; स २; विसे २६७६)।
उचायाय वि [उपायात ] समीप में त्राया हुत्रा ; ( निर
 9,9)1
उचारुढ वि [ उपारुढ़ ] ब्रारूढ ; ( स ३३१ )।
उचालंभ सक [ उपा + लभ् ] उलहना देना । उवालंभइ ;
 ( कप्प )। वक्ट--उवालंभंत; ( पउम १६, ४१ ) संक्र--
 उवालंभित्ता; ( वृह ४ )। कृ—उवालंभणिज्जः; ( माल
  १४४)।
उवालंभ पुं [ उपालम्भ ] उत्तहना ; ( णाया १, १ ;
 मा४)।
उवालद्ध वि [ उपालव्य ] जिसको उलहना दिया गया हो
 वह "उवालद्धो य सो सिवो वंभणो" (निचृ १; माल १६७)।
उवालह सक [उपा + लभू ] उलहना देना।
 उवालहिस्सं ; ( प्राप )।
उवास सक [ उप+आस् ] उपासना करना, सेवा करना।
 सुस्सूसमाणो उवासेज्जा सुप०णं सुतविस्तयं" (सूत्र १, ६ )।
 वक्र—उवासमाण ; ( ठा ६ )।
उवास पुं [ अवकाश ] खाली जगह, त्राकाश; ( ठा २, ४;
 ; भग ) ।
उचासग वि [ उपासक ] १ उपासना करने, वाला, सेवक ;
  २ पुं, श्रावक, जैन गृहस्थ; ( उत्त २ )। °द्सा स्त्री [°द्शा]
 सातवाँ जैन श्रंग-प्रन्थ ; (सम १)। °पडिमा स्त्री
 [ °प्रतिमा ]श्रावकों को करने योग्य नियम-विशेषः (उत २)।
उवासण न [उपासन] उपासना, सेवा ; (स ५४३; मै
  ≒ξ)|
उवासणा हो [ उपासना ] १ ज्ञौर-कर्म, हजामत वगैरहः
 सफाई ; २ सेवा, शुश्रूषा "उवासणा मंसुकम्ममाइया, गुहरा-
 याईगं वा उवासणा पञ्जुवासणया'' ( त्रावम )।
उवासय देखो उवासग ; (सम ११६)।
उवासय पुं [ उपाश्रय ] जैन मुनित्रों का निवास-स्थान ;
 ( उप १४२ टी )।
```

```
उवासिय वि [ उपासित ] सेवित; ( पउम ६८, ४२ ) ।
उवाहण सक [उपा + हन् ] विनाश करना, मारना।
 वकु— उवाहणंत ; ( पगह १, २ )।
उवाहणा देखो उवाणहा ; ( अनु; णाया १,११ )।
उवाहि पुंस्री [ उवाधि ] १ कर्म-जनित विशेषण ;(ग्राचा)।
  २ सामोप्य, संनिधि ; (भग १, १ )। ३ अस्वाभाविक धर्म ;
 "सुद्धोवि फलिहमणी उपाहिवसुत्रो घरइ अन्नतं" (धम्म
  ११ टी )।
उवि सक [उप + इ] १ समीप आना। २ स्वीकार करना।
  ३ प्राप्त करना । उविंति ; ( भग )। वक्त-उविंत ; ( पि
 ४६३; प्रामा )।
उविअ देखो अविअ = ग्रपिच ; (स २०६ )।
उविञ वि [ उपेत ] युक्त, सहित ; ( भवि )।
,डिविअन [दे] शीघ्र, जल्दी; (दे १, ८६)। २ वि.
 परिकर्मित, संस्कारित; " णाणामणिकणगरयणविमलमहरि-
 हनिज्णोवियमिसिमिसतविरइयसुसिलिइविसिद्रलइसंठियपसत्थया-
  विद्ववीरवलए '' ( णाया १, १ )।
उविंद पुं [ उपेन्द्र ] कृष्ण; (कुमा) । °वज्जा स्री [°वज्रा]र्∕
 ग्यारह अन्तरों के पाद वाला एक छन्द ; ( पिंगं )।
उविकख सक [ उपं + ईश्च् ] उपेत्ता करना, अनादर करना।
  वक्र--- उविक्खमाण ; ( द्र १६ )।
उविकखा स्त्री [ उपेक्षा ] उपेत्तां, त्रनादर ; ( काल )।
उविक्खिय वि [ उपेक्षित ] तिरस्कृत, त्रानादृत ; ( सुपा
  ३६४)।
उविक्खेव पुं [ उद्घिक्षेप ] हजामत, मुण्डन ; ( तंदु )।
उवियग्ग वि [ उद्घिग्न ] खिन्न, उद्देग-प्राप्त ; ( राज )।
उचीच अक [ उदं + विच् ] उद्वेग करना, खिन्न होना।
  उवीवइ : ( नाट )।
उवुज्कमाण देखो उन्वह।
उवे देखो उवि। उवेइ, उवेंति ; ( श्रीप )। वक्र---
  उचेंत ; ( महा )। संक्र-- उवेच्च ; ( सूत्र १, १४ )।
उवेक्ख देखो उविक्ख। उवेक्खह; (सुपा ३५४)।
  कु—उचेक्खियव्य ; (स ६०)।
उवेक्खिअ देखो उविक्खिय ; (गा ४२०)।
उवेच्च देखो उवे।
उचेय वि [ उपेत ] १ समीप-गत ; २ युक्त, सहित ;
  (संथा ६)।
उचेय वि [ उपेय ] उपाय-साध्यः ; ( राज )।
```

उवेल्ल-उब्बत्तण ] उवेदल अक [ प्र + स्र ] फैलना, प्रसारित होना । उवेल्लाई; (हं ४, ७७ )। उंबह सक [ उप + ईक् ] उपेना करना, तिरस्कार करना, उदासीन रहना। उनहर्द ; (धम्म १९)। उवेहंत, उवेहमाण ; (स ४६ ; ठा ६)। इ--उचेहियव्य ; (सण )। उवेह सक [उत्प्र + ईक्ष् ] १ जानना; सममना । निश्चय करना। ३ कल्पना करना। उवेहाहि ; वक्ट---उचेहमाण ; " उवहमाणे अणुवहमाणं व्या, उवहाहि समियाए " ( त्राचा )। संक-- उवेहाए ; ( त्राचा )। उर्वहा स्त्री [ उपेक्षा ] तिरस्कार, अनादर, उदासीनता ; ( सम ३२)। °कर वि [°कर] उपेत्तक, उदासीन; (धा २८)। उचेहास्री [उत्प्रेक्षा] १ ज्ञान, समभा। २ कल्पना। ३ अवधारण, निश्चय ; ( श्रौप ) । उचेहिय वि [ उपेक्षित ] श्रनादृत, तिरस्कृत ; ( उप १२६ ; ु सुपा १३४)। <sup>°</sup>उन्च देखो पुन्च ; (गा ४१४) । उञ्चंत वि [ उद्घान्त ] १ वमन किया हुया ; २ निप्कान्त, निर्गत ; ( ग्रिभ २०६ )। उञ्चलक सक [ उद् + वम् ] १ वाहर निकालना । २ वमन करना। हेक्ट-- उञ्चिक उं; (सुपा १३६)। उञ्चयक ) वि [ उद्वान्त ] १ वाहर निकाला हुआ ; उठ्यक्षिकयं (वव १)। २ वमन किया हुआ: " संतोसामयपाणं, काउं उब्बक्कियं हयासेण । जं गहिऊगां विरई, कलंकिया मोहमूंडगा" ( सुपा ४३४ )। उन्वग्ग देखो ओवग्ग । संक्र-- उन्वग्गिवि : ( भवि ) । उब्बद्ध उम [ उद्ग+तृत, वर्त्तय ] १ चलना-फिरना । २ २ मरना, एक गति सं दूसरी गति में जनम लेना । ३ पिष्टिका आदि से शरीर के मत्त को दूर करना । ४ कर्म-परमाणुओं की लघु स्थिति को हटा कर लम्बी स्थिति करना । १ पार्थ के चलाना-

फिराना । १ उत्पत्न होना, उदित होना । उत्रवहद ; ( भग )।

वक्त--- उञ्चर्टंत, उञ्चहमाण; उथक्तंत; (भग; नाट;

उत्तर १०७; वृह १)। संक्र--- उन्बद्धिता, उहर्दु, उच्च-

हिय: (जीव १: विषा १, १: त्राचा २, ७: स २०६)।

हेक्--- उब्बद्धित्तए : ( क्स )।

उठबर् देखो उठब्रहिय=उर्बृत ; ( भग )।

उन्बह् वि दि ] १ नीराम, राम-रहितः २ मिलितः ( द १,८ उन्बहुण न [ उद्वर्त्तन ] १ शरीर पर में मल वरीर: को दूर करना; २ शरीर को निर्माल करने वाला द्रव्य--सुगन्धि वस्तु; ( डवा; गाया १, १३ )। ३ दृत्रेर जन्म में जाना, मरग ; ४ पार्श्व का परिवर्तन; ( आव ४)। १ कर्म-परमाणुओं की हस्त्र स्थिति की दीर्घ करना ; ( पंच )। उन्बद्दण न [अपवर्त्तन] इस्त्री उञ्चद्दणा=अपवर्तनाः (बिम २५१४)। उठ्यप्टणा खी [उद्वर्तना ] १ मरण, शरीर सं जीव का निक-लना ; ( ठा २, ३ ) । २ पार्श्व का परिवर्तन; ( ग्राव ४ )। ३ जोव का एक प्रयत्न, जिसम कर्म-परमाणुयो की लघु स्थिति दीर्व होती है. करण-विशेष ; (भग ३१, ३२ )। उठ्यष्ट्रणा स्त्री [ अपवर्त्तना ] जीव का एक प्रयत्न, जिसने कर्मों की दीर्घ स्थिति का हास हाता है: ( थिम २४१४ टी )। उञ्चट्टिय वि [उद्वन्नत्त] किसी गति से बाहर निकला हुया, मृतः " ब्राडक्खएण उन्त्रहिया समागा" ( पग्ह १, १ )। उन्बद्धिय वि [उद्भवत्तित ] १ जियने किसी भी द्वय मे सर्गर पर का तैल वगैरः का मेल दूर किया है। वह; 'तमा तत्थिहमा चेव अञ्भंगिप्रो उञ्चहियां उन्हखलउदगेहि पमिज्यो' (महा)। २ प्रच्यावित, किसी पर मे अन्ट किया हुया : (पिंड )। उठव इ वि [ उदुबृद ]:बृद्धि-प्राप्त ; ( यावम )। उठ्यण वि [ उह्यण ] प्रचगड, उद्भटः ( उप पृ ४०; गडट ; धम्म ११ टी )। उठवस देखो उठवट्ट=उर्+ग्रत्। उन्यतदः (पि २८६)। वरु---उब्बत्तंत, उब्बत्तमाण; ( मे ४, ४२; स २४८; ६२७ )। क्तकु—उञ्चित्तिउजमाणः ( गाया १, ३ ) संक्र—उञ्च-त्तिवि; (भवि)। उच्चत्त देखे। उच्चष्ट्र ( दं )। उन्त्रत्त वि [ उद्वृत्त ] १ उतान, चितः ( सं ४, ६२ )। २ उन्लिसित ; (हे ४, ४३४)। ३ जिसने पार्श्व की घुनाया हो वह ; ( ब्राव ३ )। ४ ऊर्ध्व-स्थिन; "सं। डब्बनविसाणं। खंधवसमा जायों " ( महा )। ४ घुनाया हुया, फिराया हुया; (प्राप् )। उञ्चत्त वि [ अपञ्चत्त ] उलटा गहा हुया, विपर्गत स्थित ; (संव, ६१)। उन्बत्तण न [उट्टबर्त्तन] १ पार्श्व का परिवर्तनः (गा ४८३; निचु ४)। २ कॅचा रहना, ऊर्थ्य-वर्तनः ( ब्रांप १६ मा )।

```
उञ्चत्तिय वि [ उद्घत्तित ] १ परिवर्तित, चकाकार घुमा हुत्रा;
    (स ८१ ); "भिमयं व वणतरुहिं उञ्चितिययं व सयलवसुहाए"
   ( सुर १२, १६६ )।
  उन्बद्ध देखो उन्बड्ड ; ( महा )।
  उठ्यम सक [ उद् + यम् ] उलटी करना, पीछा निकाल देना ।
   वक्र-- उञ्चमंत ; (से ४, ६ ; गा ३४१)।
  उठ्यमिश्र वि [ उद्घान्त ] उलटी किया हुआ, वमन किया
   हुआ ; (पाअ)।
  उञ्चर श्रक उद्+चृ ) शेष रहना, बच जाना ; "तुम्हाण
    देंनाण जमुब्बरेइ देज्जाह साहूण तमायरेण" (उप २११ टी)।
    वक्र--उध्वरंत ; ( नाट )।
र उंब्बर पुं [दे] धर्म, ताप ; (दे १, ८७)।
  उठ्यरिअ वि [ दे ] १ अधिक, वचा हुआ, अवशिष्ट ; ( दे
    १, १३२; पिंग; गा ४७४; सुपा ११, १३२; अोघ १६८
    भा )। २ अनीप्सित, अनभीब्ट; ३ निश्चित; ४ अग-
    णित; ५ न ताप, गरमी; (दे १, १३२)। ६ वि. अतिकान्त,
   उल्लङ्घित ; "परदव्वहरणविरया निरयाइदुहाण ते खलुव्व-
    रिया" ( सुपा ३६८ )।
  उच्चरिअ न [ अपचरिका ] कोठरी, छोटा घर; ( सुर १४,
    १७४)।
  उच्चल सक [ उद् + चल् ] १ उपलेपन करना। २ पीछे
   लीटना । हेक्--उञ्चलित्तए ; ( कस )।
  उध्यलण न [ उद्रलन ] १ शरोर का उपलेपन-विशेष ;
    ( णाया १, १; १३ ) । २ मालिश, अभ्यङ्गन ; ( वृह ३,
   श्रीप )।
  उञ्चलिय वि [ उद्घलित ] पोझे लौटा हुया ; ( महा )।
  उन्वस वि [ उद्गस ] उजाड़, वसति-रहित ; ( सुपा १८८;
   1 ( 308
  उञ्चिसय वि [ उद्घसित ] ऊपर देखो ; (गा १६४ ;
    सुर २, ११६ ; सुपा ५४१ )।
  उञ्चसी ह्वी [ उर्चशी ] १ एक अप्सरा ; (सण ) । २
    रावण की एक स्वनाम-ख्यात पत्नी ; ( पउम ७४, 🖒 )।
  उज्वह सक [ उद् + वह् ] १ धारण करना । २ उठाना ।
   उन्त्रहइ ; ( महा )। वक्त—उञ्ज्ञहंत, उञ्चहमाण ; ( पि
    ३६७; से ६, ४)। काक -- उज्बुरुक्तमाण; (गाया १,६)।
  उठ्यहण न [ उद्घहन ] १ धारण ; २ उत्थापन ; ( गउड;
   ∕नाट ) ।
  उञ्चहण न [ दे ] महान् ग्रावेश ; ( दे १, ११० )।
```

```
उठवा स्त्री. दि ] धर्म, ताप ; ( दे १, ८७ ) । .
         । अक [ उद्+वा] १ सूखना, शुब्क होनाः।
 उञ्चाअ । उञ्चाइ, उञ्चायह ; ( पड् ; हे ४, २४० )।
उन्चाअ वि [ उद्घात ] शुन्क, सूखा ; ( गउड )।
उठ्याअ ) वि [दे] खिन्न, परिश्रान्त ; (दे १, १०२ ;
उठ्याइअ र्वे वृह १; वव ४; पात्र, गा ७१८; सुपा ४३६ र।
उठ्याउल न [ दे ] १ गीत ; २ उपवन, वगीचा ; (दे १,
  938)1
उञ्चाडुल न [दे] १ विपरीत सुरतः, २ मर्यादा-रहित मैथुनः,
 (दे १, १३३)।
उन्चाढ वि [ दे ] १ विस्तीर्ण, विशाल ; २ दुःख्र रहित ;
 (दे १, १२६)।
उडवार ( अप ) सक [ उद् + वत यू ] त्याग करना, छोड़
 देना । कर्म--उव्यारिज्जइ ; ( हे ४, ४३८ )।
उठ्याल सक [ कथ् ] कहना, बोलना । उन्वालइ; ( पड् )।
उद्धास सक [ उद्द + व।सय् ] १ दर करना। २ देश-
 निकाल करना । ३ उजाड़ करना । उच्चासइ; (नाट; पिंग )।
उच्चासिय वि [ उद्घासित ] १ उजाड़ किया हुआ; ( पउम ]
  २७, ११)। २ देश-वाहर किया हुआ ; ( सुपा ५४२ )।
  ३ दूर किया हुआ ; (गा १०६)।
उन्वाह पुं [ दे ] वर्म, ताप ; ( दे १, ८७ ) ।
उच्चाह पुं [ उद्घाह ] वीवाह ; ( मै २१ )।
उठ्याह सक [ उद् + वाधय् ] विशेष प्रकार से पीडित
          कवक - उव्वाहिज्जमाण ; ( श्राचा; णाया १,
  करना ।
  2)1
उञ्जाहिअ वि [ दे ] उत्चिप्त, फेंका हुआ; ( दे १, १०६)।
उञ्चाहुल न [दे] १ उत्सुकता, उत्कराग ; ( भवि ; दे १/,
  १३६)। २ वि. द्वेष्य, अप्रीतिकर ; (दे १, १३६)।
उञ्चाहुलिय वि [ दें ] उत्सुक, उत्किएउत ; ( भवि ) ।
उन्विआइअ वि [ उद्घे दित ] उत्पीडित ; ( से १३,,२६)।
उञ्चिकक न [ दे ] प्रलिपत, प्रलाप ; ( षड् ) । 🗸
उन्विग्ग वि [ उद्घिग्न ] १ खिन्न; २ भीत, घवड़ाया हुया;
 ( हे २, ७६ )।
उन्विग्गिर वि [ उद्दे गशील ] उद्देग करने वाला ; (वाका
३⊏ )।
उञ्चिड वि [ दे ] १ चिकत, भीत ; ३ वलान्त, वलेश-युक्त;
 (षड्)।
```

उिविडिम वि [दे] १ अधिक प्रमाण वाला ; 🗸 मर्यादां-रहित, निर्लज्ज ; ( दे १, १३४ )। उव्चिण्ण देखो उविचगा ; (पि २१६ )। उन्विद्ध वि [ उद्विद्ध ] १ ऊँचा गया हुया, उन्छित ; (परह १, ४)। २ गभीर, गहरा ; (सम ४४; गाया १,१)। ३ विद्धः, "कोलयसएहिं धरिणयले उब्बिद्धो " (संथा ८०)। उव्वित्र देखो उव्विगा ; ( हे २, ७६ ; सुर ४, २४८ )। उव्विय शक [ उद् + विज् ] उद्देग करना, उदासीन होना, खिन्न होना । " को उब्बिएज्ज नरवर ! मरणस्य श्रवस्य गंतन्वे " (स १२६)। वक्त-उन्त्रियमाणः (स १३६)। उब्वियणिज्ज वि [ उद्दोजनीय ] उद्दोग-प्रद ; ( परम १६, ३६ ; सुपा ५६७ )। उव्चिरेयण न [ उद्विरेचन ] खाली करना । " एवं च भरिउन्त्रिरयणं कुन्त्रंतस्स " ( काल )। उन्विःल प्रक [ उद् + वेल् ] १ चलना, काँपना। २ वेष्टन करना । वक्त- उव्चिद्छंत, उव्चिव्छमाणः (सुपा ८ ६६; उप ष्ट ७७ )। उध्विरुत व्रक [प्र+सृ] फैलना, पसरना । उब्विल्लाइ; (भवि)। उञ्चिल्ल वि [ उद्वेल ] चन्चल, चपल ; ( सुपा ३४ )। उिचल्लिर वि [ उद्दे लितृ ] चलने वाला, हिलने वाला ; ( द्युपा ८८ )। उठिव्य अक [ उद् + विज् ] उद्देग करना, खिन्न होना; उव्विवद ; ( षड् )। उद्यिञ्च वि [दे] १ कुद्ध , कोध युक्त ः ∕( पङ्) । २ उद्भट वेषं वाला ; (पात्र )। उद्याह सक [ उत्+व्यध् ] १ कँचा फेंकना । २ कँचा जाना, उडना । "से जहाणामए केइ पुरिमे उसु उन्त्रिहरू" (पि १२६) । वक्र—" मणसावि उब्विहंताई अलेगाई द्याससयाइं पासंति'' ( खाया १, १७ टी-पत्र २३१ )। वक्--- उव्विह्माण ; (भग १६ )। संक--- उव्विहित्ता; (पि १२६)। उद्यिह पुं [ उद्विह ] स्वनाम-स्थात एक याजीविक मत का उपासक ; ( भग ८, १ )। ् उन्ची सी [ ऊर्ची ] पृथिवी ; ( से २, ३० ) । िश ] राजा ; ( कुमा )। उन्बीह देखों उच्चूंह ; (कुमा ; हे १, १२० )।

उच्चीढ वि [ दे ] उत्सात, सोदा हुया ; ( दं १, १०० )। 🗸 उन्बीढ वि [ उद्सिद्ध ] उत्चिता ; " तस्य उसुस्य उव्वीदस्स समाणस्स " (पि १२६)। उञ्जील सक [ अव + पीडय् ] पोडा पहुँ चाना, मार-पोट करना। वक्--- उच्चीलेमाण ; ( राज ) । उन्बीलय वि [अपबीडक] लज्जा-रहित करने वाला, . शिष्य को प्रायश्चित लेने में शरम को दूर करने का उपदेश देने वाला ( गुरु ) ; ( भग २४, ७ ; द्र ४९ )। अञ्चुण्ण ) वि [दे] १ उद्विग्न ; २ उत्सिक्त ; ३ शून्य ; उञ्चन्न 🕽 ( दे १, १२३ ) । ४ उद्भट, उल्वणः; ( दे १, १२३ ; सुर ३, २०४ )। उन्त्रुट वि [ उद्व्यूह ] १ धारण किया हुया, पहना हुया ; ( कुमा )। २ ऊँचा लिया हुआ, ऊपर धारण किया हुआ; (सं ५, ५४; ६, ११)। ३ परिणीत, कृत-विवाह; (सुपा ४५६)। उञ्चेअणीअ वि [ उद्चेजनीय ] उद्वेग-कारक ; ( नाट ) । उन्तेग पुं [ उद्वेग ] १ शोक, दिलगीरी ; ( ठा ३, ३ )। २ व्याकुलता : ( भग ३, ६ )। उक्बेड सक [ उद्द + बेप् ] १ वाँधना । २ प्रथक् करना, वन्धन-मुक्त करना । उन्त्रेढइ ; (षड् )। उन्त्रेढिन्ज ; ( आचा २, ३, २, २ )। उट्वेढण न [ उद्वेष्टन ] १ वन्धन। २ वि. वन्धन-रहित किया हुआ ; ( राज )। उठवेढिअ वि [ उद्वेष्टित ] १ वन्धन-रहित किया हुआ ; २ परिवेष्टित ; (दे ४, ४६)। उद्येताल न [ दे ] अविच्छिन्न चिल्लाना, निरन्तर रोदन 🔑 (दे १, १०१)। उच्चेय देखो उच्चेग ; ( कुमा; महा )। उन्नेयग वि [ उद्चेजक ] उद्देग-कारक ; ( रयण ४०)। उन्वेयणग ) वि [ उद्वेजनक ] उद्देग-जनक ; ( श्राउ; उन्वेयणय ∫ परह १, १)। उठ्येल ब्रक [प्र+स्] फैलना । उन्येल इ ; (पड्) । उठ्येल वि [ उद्वेल ] उच्छलित ; ( सं २, ३० )। उञ्चेलिञ वि [ उद्चेलित ] फैला हुया, प्रस्त ; ( माल 1 ( 586. **उ.बैह्ल देखो उ॰बेढ**। उब्बेल्लइ ; (हे ४, २२३)। कर्म- उच्चे िलज्जइ ; (कुमा )।

उञ्चेहल सक [ उद् + बेहलू ] १ सत्वर जाना । २ त्याग करना। ३ ऊँचा उडना, ऊँचा जाना। ४ अन्नक फैलना, पसरना। वकु—उठ्येल्ल'त ; (पि १०७)। उन्वेल्ल वि [उद्वेल ] ५ उच्छलित, उछला हुम्रा "उन्वेल्ला सलिलनिही '' ( पउम ६, ७२ )। २ प्रसृत, फौला हुआ; (पात्र )। ३ उद्भिन्न ; "हिस्तवसुव्वेल्लपुलयाए " (स ६२४)। उच्चेह्लिअ वि [ उद्वेह्लित ] १ कम्पित ; ( गा ६०४)। २ उत्सारित ; (बृह ३)। ३ प्रसारित ; (स ३३४)। उठ्वेहिलर वि [ उद्वेहिलत् ] सत्त्रर जाने वाला; (कुमा)। उच्चेच देखां उव्चिच । उच्चेवइ ; ( षड् )। उठवंच देखो उठवंग ; ( कुमा; सुर ४, ३६ ; ११, १६४ )। उठ्येचग वि [ उद्देशजक ] उद्देग-कारक, " यद्वा छिद्दप्येहो, अवन्नवाई सयम्मई चवला । वंका कोहणसीला, सीसा उन्त्रेवगा गुरुण। " ( उत्र)। उन्वेवणय वि:[ उद्वेजनक ] उद्देग-जनकः; (पच्च ४५)। उन्वेचय देखो उन्वेचग; (स २६२)। उञ्चेसर पुं [ उञ्चेश्वर ] इस नामका एक राजा ; ( कुमा )। उब्बेह पुं [उद्वेध ] १ ऊँचाई; (सम १०४)। २ गहराई; (ठा १०)। ३ जमोन का अवगाह; (ठा १००)। उन्वेहलिया स्त्री [उद्वेधिलका] वनस्पति-विशेषः (पगण 9)1 उसडू वि [ दे ] ऊँचा ; ( राय ) । र उसण पुं [ उशनस् ] यह-विशेष, शुक्र, भार्गव ; ( पात्र ) । उसणस्ण पुं [दे] वलभद्र ; (दे १, ११८)। उसत्त वि [ उत्सक्त ] अपरवँधा हुत्रा ; ( गाया १, १ )। उसन्न पुं [ उत्सन्न ] श्रष्ट यति-विशेष की एक जाति ; ( सं £9)1 उसिपणी देखो उस्सिप्पणी ; ( जी ४०; विसे २७०६ )। उसभ पुं [ ऋपभ, वृपभ ] १ स्वनाम-ख्यात प्रथम जिन-देव ; ( सम ४३ ; कप्प ) २ वैल, साँढ; ( जीव ३ )। ३ वेष्टन-पट्ट; (पव २१६)। ४ देव-विशेष ; (ठा ८)। ४ ब्राह्मण-विरोप ; ( उत १ )। °कंठ पुं [°कण्ठ ] १ वैल का गला; २ रत्न-विशेष; (जीव ३)। °क्रुड पुं [ °क्ट ] पर्वत-विशेष; ( ठा ८)। °णाराय न [ °नाराच ] संहनन-विशेष, शरीर-बन्ध-विशेष ; (पंच)। °द्त्त पुं [°दत्त] ब्राह्मणकुण्ड ग्राम का रहने वाला एक ब्राह्मण, जिसके घर भगवान् महावीर श्रवतंर थे ; ( कप्प ) । °पुर न [°पुर ]

```
नगर विशेष ; ( विपा २, २ )। °पुरी स्त्री [ °पुरी ] एक
 राजधानी ; ( ठा ८) । °सेण पुं [ °सेन ] भगवान् ऋषभ-
 देव के प्रथम गणधर ; ( आचू १)।
उसर (पै) पुंहा [ उष्यु ] ऊँट ; (पि २४६ )।
उसल्जिअ वि [ दे ] रामाञ्चित, पुलकित ; ( षड् ) ।
उसह देखा उसभ ; (हे १, १३१; १३३; १४१; पड् ;
 कुमा ; सम १५२ ; पउम ४, ३५ )।
उसा च [ उषस् ] प्रभात-काल ; ( गउड )।
उस्तिण वि [उष्ण] गरम, तप्तः ; (कप्प ठा ३,१)।
 २ पुंन, गरम स्पर्शः ( उत १ )। ३ गरमो, तापः ( उत २ )।
उसिय वि [ उत्सृत ] न्याप्त, फ़ैला हुआ ; ( सम १३७ )।
उसिय वि [ उषित ] रहा हुत्रा, निवसित ; ( से ८,६३ ;
 भत १२८)।
उसोर न [ उशीर ] सुगन्धि तृण-विशेष, खश ; ( पग्ह
 २, ४ )।
उसार न [ दे ] कमल-दगड, विस ; ( दे १, ६४ ) i
उसु पुं (इंकु) १ वास, शर ; (सूत्र १, ४,१)। १
   धनुराकार चेत्र का वाण-स्थानोय चेत्र-परिमाण:
      "धणुवग्गाद्यो नियमा, जीवावग्गं थिसोहइत्तार्णं।
       संसस्स छाउभागे, जं मूलं तं उसू होइ" (जो १)।
 °कार, 'गार, 'यार पुं [ °कार ] १ पर्वत-विशेष ; ( सम
 ६६; ठा २, ३; राज )। २ इस नाम का एक राजा;
  ३ स्वनाम-ख्यात एक पुरोहित; (उत १४)। ४ वि. वाण
 ( उत्त १४ )।
उसुअ वुं [ दे ] दोष, दूषण ; ( दे १, ८६ ) ो ं
उसुअ वि [ उत्सुक ] उत्करित ; ( सुपा २२४ )।
उसुयाल न [ दे ] उद्खल ; ( राज )।
उस्त्लग पुं [ दे ] परिखा, रात् -सैन्य का नारा करने के लिए
  ऊपर से ब्राच्छादित गर्त विशेष ;ं ( उत्त ६ ) । 🏒
उस्स पुं [ दे ] हिम, श्रोस ; "श्रप्पहरिएसु श्रप्पुस्सेसु" ( वृह
 8)1
उस्संकलिअ वि [ उत्संकलित ] निसन्ट, परित्यक्त ;
  (आचा २)।
उस्संखलअ वि [ उच्छृङ्खलक ] उच्छृङ्खल, निरङ्कुरा ;
  (पि २१३)।
उस्मंग पुं [उत्सङ्ग ] कोड, कोला ; ( नाट )।
```

उस्संघट्ट वि [उत्संघट्ट ] रारीर-स्पर्श से रहित; (उप ४४४)। उस्सक्क त्रक [ उत्∔ष्वष्क् ]े। उत्करिद्रत होना। २ पीछे हटना । ३ सक् स्थगित करना। संक्र-उस्सक्कइता; प्रयो-उस्सक्कावइत्ता ; ( ठा ६ )। <sup>1</sup> उस्सक्तण न [ उत्प्यप्तण ] किसी कार्य को कुछ समय के लिये स्थगित करना (धर्म ३)। उस्सग्ग पुं [ उत्सर्ग ] १ त्याग ; ( त्राव १ ) । २ सा-मान्य विधि ; ( उप ७८१ )। उस्सण्ण वि [ अवसन्त ] निमन ; "श्रवंभे उस्सण्णा" (पगह १,४)। उस्सण्ण म [दे] प्रायः, प्रायेख ; ( राज ) 1 उस्सण्हसण्हिआ स्रो [उत्श्वरूणश्लक्ष्णिका ] परिमाण-विशेष, ऊर्ध्व-रेखु का ६४ वाँ हिस्सा ; (इफ)। उस्सन्न वि [ उत्सन्न ] निज धर्म में त्रालसी साधु ; (गुभा १२)। उस्सप्पण न [ उत्सर्पण ] १ उन्नति, पोपण : २ वि उन्नत करने वाला, बढ़ाने वाला ; "कंदप्पदप्पउस्सप्पणाइ" 🙀 वयणाइ जंपए जा सो" ( सुपा ४०६ ) । उस्सप्पणा स्री [ **उ**त्सर्पणा ] उन्नति, प्रभावना ; ( उप ३२६ ) । उस्सप्पिणी स्त्री [ उत्सर्पिणो ] उन्नत काल विशेष, दरा कोटाकोटि-सागरोपम-परिमित काल-विशेष, जिसमें सर्व पदार्थों की कमराः उन्नति होती है ; (सम ७२ ; ठा १, १ ; पडम २०, ६८) | उस्सय पुं [ उच्छुय ] १ उन्नति, उचता; ( विसे २४१ )। २ ब्रहिंसा ; (पग्ह २, १)। ३ रारीर; (राज)। उस्सयण न [ उच्छ्यण ] श्रभिमान, गर्व ; ( स्त्र १, ६ )। उस्सर श्रक [ उत्+स् ] हटना, दूर जाना । उत्सरह ; (स्वप्न ६)। उस्सव सक [ उत्+श्रि ] १ कँचा करना । २ खड़ा करना । उत्सवेह ; संकृ - उस्सवित्ता ; (कप्प )। प्रयो, संकृ--उस्सविय ; ( त्राचा २, १ )। उस्सव पुं [ उत्सव ] उत्सवः ( श्रमि १६४ )। उस्सवणया स्री [ उच्छ्यणता ] कँचा देर करना, इनदा करना ; (भग)। उस्सस ग्रक [उत्+श्वस् ] १ उच्छ्वास लेना, खास लेना । २ उल्लिसित होना । उस्ससइ; (भग)। कवक् -- उस्स-सिज्जमाण ;( ठा १० )।

उस्सिसिय वि [उच्छ्वसित] १ उच्छ्वास-प्राप्तः; २ उल्ल-सित ; ( उत २० )। उस्सा स्री [ उस्रा ] गैया, गौ ; ( दे १, ८६ )। उस्सा [ दें ] देखो ओसा ; ( ठा ४, ४ )। °चारण 😥 पुं [°चारण ] श्रोस के अवलम्बन से गति करने की सामर्थ्य वाला मुनि ; (पव ६८)। उस्सार सक [ उत्+सारय ] १ दूर करना, हटाना । २ बहुत दिन में पाठनीय यन्थ को एक ही दिन में पड़ाना। वक्र—उस्सारिंत; (वृह:१)। संक्र—उस्सारिता; ( महा )। क्र—उस्सारइदव्व (शी) ; ( स्वप्न २० )। उस्सार पुं [ उत्सार ] अनेक दिन में पढ़ाने योग्य प्रनथ का एक ही दिन में अव्यापन। °कप्प पुं [ °कल्प ] पाठन-संबन्धी ब्राचार-विशेष ; ( वृह १ )। उस्सारग वि [उत्सारक] दुर करने वाला; २ उत्सार-कल्य के योग्य ; ( वृह १ )। उस्सारण न [ उत्सारण ] १ दूरीकरण; २ अनेक दिनों में पढ़ाने योग्य यन्थ का एक ही दिन में अध्यापन ; " अरिहड़ उस्सारणं काउं " ( वृह १ )। उस्सारिय वि [ उत्सारित ] दरीकृत; हटाया हुत्रा; ( संथा 40)1 उस्सास पुं [ उच्छ्वास ] १ जसास, कँचा श्वास; ( पण्ण १)। २ प्रवल खासः ( आव १)। °नाम न [ °नामन्] उसास-हेतुक कर्म-विशेष : ( सम ६७ )। उस्सासय वि [ उच्छ्वासक ] उसास लेने वाला ; ( विसे २७११)। उह्तिसंखल वि [ उच्छृङ्खल ] स्वैरी, स्वेच्छाचारी, निरद्कुश; ( उप १४६ टी )। उस्सिंघिय वि [ दे ] बाह्यत, सुँघा हुत्रा; (स २६० )। 🗸 उस्सिंच सक [ उत्+सिच् ] १ सिंचना, सेक करना । २ ऊपर सिंचना । ३ श्राद्मेय करना । ४ खाली करना । " पुगणं वा नावं उस्सिंचेज्जा " ( श्राचा २, ३, १, ११)। उस्सिंचतिः; ( निचू १८ )। वक् - उस्सिंचमाणः; ( ग्राचा २, १, ६ ) । उस्सिंचण न [ उत्सेचन ] १ सिन्चन । २ कूपादि से जल वगैरः को वाहर खींचना ; ( श्राचा ) । ३ सिंचन के उप-करण; ( आचा २ )। उस्सिक्क सक [मुच् ] छोड़ना, त्याग करना । उस्सिक्कइ ; (हे ४, ६१)।

```
उस्सिक्क सक [ उत् + क्षिप् ] कँचा फ्रेंकना । उस्सिक्कइ ;
     (हे ४, १४४)।
   उहिस्सिकिकअ वि [ मुक्त ] मुक्त ; परित्यक्त ; ( कुमा )।
   उस्सिकिकथ वि [ उतिक्षप्त ] १ ऊँचा फेंका हुआ। २
    ऊपर रखा हुआ; (स ५०३)।
  उह्सिय वि [ उच्छित ] उन्नत, कँचा किया
                                             हुआ ;
    (कप)।
  उस्तिय वि [ उत्सृत ] १ न्याप्त ; २ ऊँचा किया हुआ ;
   (कप्य)।
  उस्सीस न [उच्छीर्ष] तकिया; (सुपा ४३७; गाया १, १;
   ओघ २३२ )।
 उस्सुआव सक [ उत्सुकय् ] उत्किष्ठित करना; उत्सुक
   करना। उत्सुत्रावेइ ; (उत्तर ७१)।
· उस्सुंक ) वि [ उच्छुल्क ] गुल्क-रहित,
 उस्सुक्क (कप्य; साया १,१)।
 उस्सुक्क वि [ उत्सुक ] उत्करिठत ।
उस्सुक्काच वि [ उत्सुक्तय् ] उत्सुक करना, उत्करिदत
  करना। संक्र—उस्सुक्कावइत्ता; (राज)।
उस्सुग वि [ उत्सुक ] उत्करिकतः ; ( पउम ७६,२६; परह
  २,३)।
उस्सुत्त वि [उत्सूत्र ] सूत्र-विरुद्ध, सिद्धान्त-विपरीत ; ( वव
 १; उप १४६ टी)।
डस्सुय देलो उस्सुग ; ( भग ४, ४ ; श्रौप )।
```

```
उस्सुय न [ औत्सुक्य ] उत्कण्ठा, उत्सुकता ।
    [°कर] उत्कराठा-जनकः; ( गाया १, १ )।
   उस्सूण वि [ उच्छून ] सूजा हुया, फूला हुया ; ( उप
    ६६४ ; गउड ; स २०३ )।
  उस्सूर न [ उत्सूर ] सन्व्या, शाम; " वच्चामो नियनयरे
    उस्सुरं वट्टए जेस " (सूर ७, ६३; उप पृ २२०)।
  उस्सेअ पुं [उत्सेक] १ सिंदन; २ उन्नति; ३ गर्व;
    (चार ४१)।
  उस्सेइम वि [ उत्स्वेदिम ] ब्राटा से मिश्रित पानी,
   त्राटा-धोया जल ; (कप्प ; ठा ३,३ ) i
 उस्सेह पुं [ उत्सेध ] १ ऊँचाई ; ( विपा १, १ )।
   शिखर, टोंच; (जीव ३)। ३ उन्नति, अभ्युदय; " पड-
  णंता उस्सेहा " ( स ३६६ )।
 उस्सेहंगुल न [ उत्सेधाङ्गुल ] एक प्रकार का परिमाण;
  (विसे ३४० टी)।
उह स [ उभ ] दोनों, युग्म, युगल ; ( षड् )।
उहर्दु देखो उन्बर् = उद् + वृत्।
उह्य स [ उभय ] दोनों, युग्म ; ( कुमा; भवि )।
उहर न [उपगृह ] छोटा घर, आश्रय-विशेष; ( पर्रह १, १)।
उहार 9ुं [ उहार ] मत्स्य-विशेष ; ( राज )।
उहु [ त्रप ] देखो अहो = त्रहो ; ( सण )।
उहुर वि [ दे ] अवाङ्मुख, अधोमुख; ( गउड )।
```

इत्र सिरिपाइअसद्महण्णवे उत्राराइसह्संकलणो पंचमो तरंगो समती।



ऊ ऊ पुं [ ऊ ] प्राकृत वर्णमाला का पष्ट स्वर-वर्ण; (हे १, १ ; -प्रामा )। ऊ य दि निम्न-लिखित यथीं का स्चक य्रव्ययः- १ गर्हा, निन्दा, जैसे--- "ऊ णिल्लज्ज"; २ त्राद्मेप, प्रस्तुत वाक्य के विपरीत अर्थ की आशंका से उसे उत्तटाना, जैसे-"ऊ किं मए भणित्रं"; ३ विस्मय, त्राश्चर्य; जैसे—" वह मुणित्रा ग्रह्मं ; ४ स्चना, जैसे-- "ऊ केण ए विष्णायं" (हे २, १६६; पड् )। ऊअह वि [अववृष् ] वृष्टि से नष्ट ; ( पाद्य )। ऊथा स्त्री [दे] यूका, जुः (दे १, १३६)। अधास पुं [ उपवास ] भोजनाभाव ; ( हे १, १७३ )। ऊगिय वि [ दे ] त्रलंकृत ; ( पड् )। 🏑 अज्ञाभ देखां उवज्ञाय ; (हे १, १७३ ; प्रामा )। °ऊड देखो कुड ; (से १२, ७८ ; गा ४८३ )। ॢ ऊद्भृद्ध वि [ ऊद्ध ] वहन किया हुआ, धारण किया हुआ "ऊदः-. क्लां वज्जुणपरिमलेख सुरमंदिरंतेसु" ( गडड )। ऊढा सी [ ऊढा ] विवाहिता सी ; ( पात्र ).। ऊढिअय वि दि ] १ प्रावृत, श्राच्छादित ; २ श्राच्छादन, प्रावरण ; (पाथ)। ऊण वि जिन नयून, होन ; (पडम ११८, ११६)। °वोसइम वि [°विंशतितम ] उन्नीसवाँ ; ( पडम

98,50)1 ऊण न िम्रूण े ऋण, करजा ; (नाट)। ऊणंदिअ वि दि ] ब्रानन्दित, हर्षित ; (दे १, १४१ ; षड् )। ऊणिमा सी [पूर्णिमा] पूर्णिमा' तथ्रो तीए चेव ऊणिमाए

भरिकण मंडस्स वहणाइं पत्थियो पारसउलं " (महा )। ऊणिय वि [ ऊनित ] कमं किया हुआ ; ( जं २ )। ऊणीयरिआ सी जिनोदरिता किम श्राहार करना, तप-विशेष ; ( भग २४, ७ ; नव २८ )। ऊमिणण न [दे] प्रोंखणक, चुमना; (धर्म २)। उत्मिणिय वि [ दे ] प्रोन्छित, जिसनेट स्नान के बाद शारीर 'पोंछा हो वह : (स ७५)।

ऊमित्तिअ न [दे] दोनों पार्वी में श्राघात करना ; (दे 9. 987 ) 1 ...

उत्र पुं [दे] १ त्राम, गाँव ; २ संघ, समृह ; (दे १, १४३ )। °ऊर देखो तूर; ( से ८, ६४ )। कर देखो पूर; (से ८, ६४; गा ४४; २३१)। ऊरण पुं जिरणों मेष, भेड़ ; (राय: विसे )।

**ऊरणी** स्त्री [ दे ] मेप, भेड़ ; ( दे १, १४० ) 1 **"अरय** वि [ पूरक ] पूर्ति करने वाला ; ( भवि )।

**ऊरस** वि [ औरस ] पुत्र-विशेष, स्त्र-पुत्र ; (ठा १०)i ऊरिसंकिथ वि [ दे ] स्द, रोका हुया ; ( पड् )। ऊरी अ [ ऊरो ] १ अंगीकार । २ विस्तार । °कय . वि [ °कृत ] अंगीकृत, स्वीकृत ; ( उप ७२८ टी )।

ऊरु पुं [ ऊरु ] जङ्घा, जाँव ; ( णाया १, १८ ; दुमा )। °जाल न [ °जाल ] जाँघ तक लटकने वाला एक श्राभ्यण: (धीप)।

ऊरुद्ग्घ वि [ ऊरुद्द्न ] जंबा-प्रमाग ( गहरा वगैर: ) ; (पड्)।

ऊरुद्दथस वि [ ऊरुद्दवयस ] अपर देखां ; ( पड् )। अस्मेत वि [ अस्मात्र ] अपर देखां ; ( पड् )। **ऊ**ल वुं दि ] गति-भंग ; ( दं १, १३६ )। °ऊल देखो कूल ; (गा १८६ )।

पुं [ °मालिन् ] सूर्य ; ( कुमा )। ऊस युं [ ऊप ] चार-भूमि की मिट्टी; (पगण १ ; जी ४)।

ऊस पुं [ उस्र ] किरण ; (हे १, ४३)। "मालि

ऊसस न [ दे ] उपधान; श्रोसीसा; ( दे १, १४०; पड् ) । 🗸 उत्संढ वि [ उत्सर्प् ] १ परित्यक्तः, २ न. उत्सर्जन, मलादि का त्याग ; "नो तत्य क़सडं पक्रोज्जा, तं जहा; उचारं वा"

**ऊसढ** वि [ दे. उच्छित ] १ उच, श्रेट्ठ ; ( ब्राचा २, ४, २, ३ ; जीव ३ )। २ ताजा ; " भइं भइएति वा, उसई कसहेति वा, रिसर्व रिसए ति वा " ( ब्राचा २, ४, २, २ )।

(आचा २, २, १, ३)।

**ऊंखण न [ दे ]** गति-भङ्गं ; ( दे १, १३६ )। ऊसण्हसण्हिया देखो उस्सण्हसण्हिया; (पत्र २४४)।

ऊंसत्त देखो उसत्त ; (कप्प; श्रावम )। ऊसत्य पुं [दे] १ जम्माई ; २ वि. ब्राकुल ; ( दे १, 16 \$86

ऊसर श्रक [ उत्+सः] १ खिसकता । २ दूर होना । ३ सक त्यागना । ऊसरइ ; (भिव )। संकृ—ऊसरिवि; (भवि)।

```
ऊसर न [ ऊपर ] ज्ञार-भूमि, जिसमें वीज नहीं पैदा होता
   हे ; "जसरदवदिलयदहुरुक्खनाएख" (सम्य १७; मक्त ७३ )।
  ऊसरण न [ उत्सरण ] त्रारोहणः; "थाण्सरणं तत्रो समुप्य-
   यणं" (विसे १२०८)।
  उत्सल ग्रक [ उत् + लस् ] उल्लसित होना । ऊसलाइ; (हे
   ४, २०२; षड्; कुमा)।
  उत्सल वि [दे] पीन, पुष्ट ; (दे १, १४०)।
  उत्सलिअ वि [ उल्लस्तित ] उल्लस्ति, पादुर्भृत; ( कुमा )।
्र ऊस्तिळिअ वि [ दे ] रोमािंश्चतः, पुलिकतः, ( दे १, १४१ ः,
   पात्र )।
  ऊसव देखो उस्सव = उत्सव ; ( स्वप्न ६३ )।
  ऊसव देखो उस्सव = उत् + श्रि। उत्सवेह ; (पि ६४ ;
    १११)। संक -- उत्सविय; (कप्य; भग)।
🔪 ऊंसिविअ वि [ दे ] १ उद्भ्रान्तः, (दे १, १४३ )। २ ऊँचा
   किया हुआ; (दे १, १४३; गाया १, ५; पाअ)।
    उद्घान्तः; विमतः ( पड् )।
  ऊसविअ वि [ उच्छित ] ऊध्व-स्थित ; ( कप्प )।
  उत्सस सक [उत् + श्वस्] १ उसास लेना, ऊँचा साँस लेना।
   विकसित होना । ३ पुलकित होना । ऊससइ ; (पि ६४:
    ३१४)। वक्र--- ऊससंत, ऊससमाण, (गा ७४; धण
   ४; पि ४६६ )।
  ऊससण न [ उच्छ्वसन ] उसास। °लद्धि स्री [°लिध]
   रवासोच्छ्वास की शक्ति ; (कम्म १,४४)।
  ऊससिअ न [उच्छ्वसित ] १ उसास; ( पिंड )। २ वि.
   उल्लिसित ; ३ पुलिकत ; ( स ८३ )।
  ऊसस्तिर वि [ उच्छ्वसितृ ] उसास लेने वाला; ( हे २,
   984 ) 1
 े ऊसाञंत वि [दे ] बेद होने पर शिथिल ; (दे १, १४१)।
्र असाइअ वि [दे] १ विचिप्त ; २ उत्चिप्त ; (दे १,
    989)1
  ऊसार सक [ उत्+सारय् ] दूर करना, त्यागना । संकृ—
    ्रासारिवि (त्रप); (भवि)।
  र्ऊसार पुं [ दे ] गर्त-विशेष ; ( दे १, १४० )।
  ऊसार पुं [ उत्सार ] परित्याग ; ( भिव )।
  ऊसार g [ आसार ] वेग वाली वृद्धिः; ( हे १, ७६ ;
    पड् )।
  इसारि वि [ आसारिन् ] वेग से बरसने वाला; ( कुमा )।
```

**ऊसारिअ** वि [ उत्सारित ] दूर किया हुआ ; ( महा ; भवि )। ऊसास पुं [ उच्छ्वास ] १ उसास, ऊँचा खास; ( ब्राचु १)। २ मरण ; (वृह १)। °णाम न [ °नामन् ] रे.. कर्म-विशेष ; ( कम्म १, ४४ )। **ऊसासय** वि [ उच्छ्वासक ]:उसास लेने वाला; ( विसे ' २७१४)। ऊंसासिअ वि [ उच्छ्वासित ] वाधा-रहित किया हुआ ; (से १२, ६२)। **ऊसाह** युं [ उत्साह ] उत्साह, उछाह ; ( मा १० )। **ऊसिक्क** सक [ उत् + प्वष्क् ] ऊँचा करना। संक्र-ऊसिकिकऊंण ; (भग १, ८ टी )। ऊसिक्किअ वि [ दे ] प्रदीप्त, शोभायमान 🖓 ( पात्र ) । ऊसित्त वि [ उत्सिक्त ] १ गर्वित ; २ उद्धत ; ३ वढ़ा हुआ ; ४ अतिशायित ; ( हे १, ११४ )। ऊसित्त वि [ अवसिक्त ] उपलिप्त ; ( पात्र )। ऊसिय देखो उस्सिय = उच्छ्ति ; ( श्रौप; कप्प; सण् )ंर्रू ऊससी ऊसीसग 🏅 न [उच्छीर्ष, °क ] झोसीसा, सिरहाना; (ग्राया ऊसीसय ) १, ७ ; पात्र ; सुपा ५३; १२० )। उत्सुअ वि [ उत्सुक ] उत्किंग्यतः ; ( गा ५४३; कुमा )। उत्सुअ वि [ उच्छुक ] जहां से शुक उद्गत हुआ हो वह : (हे १, ११४)। उत्सुइअ वि [ उत्सुकित ] उत्सुक किया हुत्रा; (गा ३१२)। ऊसुंभ अक [उत् + लस् ] उल्लिसित होना । (हे ४, २०२)। ऊसुंभिअ वि [ उल्लेसित ] उल्लास-प्राप्त ; ( कुमा )। उत्सुंभिअ न [दे] १ रोदन-विशेष, गला वैठ जाय ऐसा रुदन ; (दे १, १४२ ; षड्) ऊसुक्किअ वि [दे] विमुक्त, परित्यक्त; (दे १, १४२)। **ऊसुग** देखो **ऊसुअ** = उत्सुक ; ( उप ५६७ टी )। ऊसुम्मिअ वि [ दे ] ग्रोसीसा किया हुग्रा ; ( पड् ) । ऊसुर न [ दे ] ताम्बूल, पान ; ( हे २, १७४ )। ऊसुरुसुंभिअ [दे] देखो ऊसुंभिअ; (दे १,१४२)। ऊह सक [ ऊह् ] १ तर्क करना । २ विचारना । ऊहा ; ( विसे ८३१ )। ऊहेमि; (सुर ११, १८४)। संक्र—ऊहि-ऊण: ( आउ १२ )।

ऊह न [ ऊधस् ] स्तन ; ( विषा १, २ )। ऊह पुं [ ऊह ] १ विचार, विवेक-बुद्धि ; (राज)। २ | ऊहस्यिय वि [ उपहस्तित ] जिसका उपहास किया गया हो तर्क, वितर्क; (स्त्र २, ४)। ३ संख्या-विशेष; वह; (दे १, १४०)।
(राज)। ४ ओध-संज्ञा, अव्यक्त ज्ञान; (विसे ४२२; ४२३)।
उत्हांग न [उत्हाङ्ग] संख्या-विशेष; (राज)।
उत्हांग न [उत्हाङ्ग] संख्या-विशेष; (राज)।

अहट्ड वि [ दे ] उपहसित ; ( दे १, १४० )। ऊहिअ वि [ ऊहित ] अनुमान से ज्ञात ; ( से ६, ४२ )।

इत्र सिरि-पाइअसह्महण्णवे ऊत्राराइसहसंकलणो छ्दो तरंगो समतो।

ए

ए पुं [ए] स्वर वर्ण विशेव ; (हे १, १; प्रामा )। ए ब्र [ ए, ऐ ] इन अर्थों का सूचक अव्ययः -- १ ब्रामन्त्रण, सम्बोधन; जैसे—"ए एहि सबडहुतो मञ्म " ( पडम ८, १७४)। २ वाक्यालंकार, वाक्य-शोभा; जैसे--"से जहा-गाम ए" ( त्रणु )। ३ स्मरण ; ४ अस्या, ईब्यों ; ४ अनुक्रम्पा, करुणा ; ६ आह्वान ; (हे २, २१७ ; भवि; गा ६०४)। ए सक [ आ + इ ] त्राना , त्रागमन करना । एह ; (उवा)। भवि—एहिइ ; ( उवा )। वक्र—एंतः ( पडम ८, ४३ ; सुर ११, १४८); इंत; (सुर ३, १३)। एउजंत; (पि ४६१); एउजमाण ; (उप ६४८ टी)। ए° देखो एत्तिअ ; ( उवा )। ए° देखो एवं; ( उवा )। एअ स [ एतत् ] यह ; ( भग; हे १, ११ ; महा )। भिरिस वि [ भट्टशा ] ऐसा, इसके जैसा ; ( द ३२ )। ारूव वि [°रूप] ऐसा, इस प्रकार का ; ( गाया १, १, महा )। एअ देखो एगः; ( गउडः; नाटः; स्वप्न ६०; १०६ )। °आइ वि [ ° किन् ] अकेला; ( अभि १६०; प्रति ६५ )। ° रह ति, व. [ ेादशन् ] ग्यारह की संख्या, दश और एक: (पि २४१)। भरहम वि [भद्श ] ग्यारहवाँ ; (भवि)। एअ देखो एव=एव ; (कुमा)। एअ ) देखो एवं ; "एअ नि सिरीय दिहमा " ( से ३, ४६ ; एअं ∫ गडड ; पिंग )। एअंत देखो एक्कंत ; ( वेणी १८ )। एआईस ( अप ) पुं. व. [ एकविंशति] एक्कीस; ( पिंग )। एआरिच्छ वि [ एतादृक्ष ] ऐसा, इसके जैसा; ( प्रामा )। एइजनगण देखो एय = एज् । एईस वि [एतादृश ] ऐसा ; (विसे २४४६ )। एउंजि ( अप ) अ [ एवमेच ] १ इसी तरह ; २ यही ; (भवि)। एऊण देखो एगूण ; (पंग)। एत देखो इ=इ। एंत देखां ए=आ+इ। एक देखो एकक तथा एग ; ( पड्: सम ६६; पडम १०३; १७२; हेका ११६; पगह २, ४; पउम ११४, २४; सुपा

१६५; कप्प; सम ७१; १५३)। °इआ म्र [ °दा] एक समय में, कोई बरूत ; ( हे २, १६२ )। °ठ ( अप ) वि [ °का ] एकाकी ; (,पि ४६४ )। °िळय वि [ °ि। किन्] एकाको, अकेला ; ( उप ७२८ टो )। °ाणाउइ स्त्री [ 'नवति ] संख्या-विशेष, एकान्वें ; (सम ६५; पि ४३४ ) । एकूण देखो अउण = एकोन ; ( सुज्ज १६ )। एकक देखो एक तथा एग ; ( हे २, ६६; सुपा १४३; सम ६६; ५४; पडम ३१, १२८; गडड; कप्पु; मा १८; सुपा ४८६ : मा ४१; पि ५६५; नाट; खाया १, १ ; गा ६१८; काल; सुर १, २४२; भग; सम ३६; पउम २१, ६३; कप्प )। °वए देखो एगपए ; (गउड; सुर १, ३८ )। °सिणिय वि [ 'शानिक ] एक हो वार भोजन करने वाला; (पण्ह २, १)। °सत्तरि स्त्री [ °सप्तति ] सल्या-विरोव, ७१, एकहत्तर ; ( सम =२ )। °सरग, सरय वि [ °सरक, °सर्ग ] एक समान, एक सरीखा ; ( उवा; भग १६; पण्ह २,४)। °स्ति अ [ °शस् ] एक वार; "सन्व-जहन्नो उदश्रो दसगुणिश्रो एक्कित क्याणं" (भग); "ए--क्रिस कओ पमाओ जीवं पाडेइ भवसमुद्दिन्म" (सुर ८, ११२) सीलकलं किञ्रहं देज्जहिं पञ्छिताइं" ४, ४२८)। °स्ति ग्र [°त्र ] एक (किसी एक) में, "एक्किस न खु त्थिरो सित्ति पिथ्रो कीइनि उवालद्धां" (कुमा )। °िस्त, °िस्तओं अर्[°दा] कोई एक समय में;(हे२, १६२)। °सिं अ [ °शस् ] एक वार ; (पि ४४१)। ाइ नि [ािकन्] अकेला; (प्रयौ २३)। ाइ वुं [ भदि ] स्वनाम-ख्यात एक मागडलिक; ( सूवा ); ( विपा १,१)। "ाणउयं वि ["नवत] ६१ वाँ; (पउम ६१,३०)। शरसम वि [शदश ] ग्यारहवाँ ; (विपा १, १; उवा; सुर ११, २४० )। °रह त्रि व [°ादशन] ग्यारह, दश और एक; ( षड् )। "स्माह स्त्री [ "शांति ] संख्या-विशेष, एकासी ; (सम << )। ासोइविह वि [ शशीतिविध ] एकासी तरह का; (पगण १; १७)। **ासीय** वि [ **ाशीत** ] एकासीवाँ, ८१ वाँ; (पडम ८२, १६)। शेतरसय वि [शेतरशततम ] एक सी एक वाँ, १०१ वाँ; (पडम १०१, ७६)। ीयर पुं [ीदर] सहोदर भाई, सगा भाई ; ( पडम ६, ६० ; ४६ , १८ )। **ीयरा** स्त्री [ **ीदरा** ] सगी वहिन ; ( पउम ८, १०६ )। एकक वि [ एकक ] अकेला ; ( हेका ३१ )।

एकक वि [ दे ] स्नेह-पर, प्रेम तत्पर ; ( दे १, १४४ )। एक्कई ( अप ) वि [ एकाकिन् ] एकाकी, अकेला ; (भवि)। एक्कंग न [दे] चन्दन, सुगन्धि काष्ट-विशेष ; (दे १, एकतंत पुं िएकान्त ] १ सर्वथा ; २ तत्व, प्रमेय ; ३ जरूर, अवश्य; ४ असाधार्याता, विशेष; ( से ४, २३ )। ४ निर्जन, निराला ; ( गा १०२ ) । देखो **एगंत** । एक्कक्क वि [ एकैक ] हर एक, प्रत्येक ; ( नाट )। एकककम [ दे ] देखो एककेकम ; ( से ४, ४६ )। एक्कचरिल्ल पुं दि विवर, पति का छोटा भाई; (दे १, १४६ )। एक्कणड पुंदि न कथक, कथा कहने वाला; (दे १, १४४)। एक्कमुह वि [दे] १ धर्म-रहित, निधर्मी ; २,दरिद्र, निर्धन ; ३ प्रिय, इष्ट ; (दे १, १४८)। एक मोकंक वि [ एक कि ] प्रत्येक, हर एकं ; ( हे ३, १; पड्; कुमा ).1 ▲एक्कल्ल वि दि ] प्रवल, वलवान् ; ( षड् ) । एक्कल्लपुंडिंग न दि विरल-विन्दु वृष्टि, अल्प विन्दु-वाली वारिस ; (दे १, १४७)। एक्कसरिअं त्र दि ] १ शीघ्र, तुरन्त; २ संप्रति, त्र्याजकलं ; (हे २. २१३; षड् )। एक्कसाहित्ल वि [दे] एक स्थान में रहने वाला ; (दे १, १४६ )। एक्कसिंवली स्त्री [दे] शाल्मली-पुंष्पों से वाली; (दे १; १४६)। एक्कार वृं [ अयस्कार ] "लोहार ; ( हे १, १६६ ; कुमा) । एककी स्त्री [ एका ] एक (स्त्री ); (निच् १)। एंक्कूण देखो अउण : (पि ४४१)। एक्केक्कम वि दि ] परस्पर, अन्योन्यः (दे १, १४५/)। "सुहडा एक्केक्कमं अपेच्छंता" ( पटम ६८, १४)। एन स एक । १ एक, प्रथम संख्या ; (त्रणु)। र एकाकी, अकेला : ( ठा ४.१ )। ३ अद्वितीय ; ( कुमा )। ४ असहाय, निःसहाय : (विपा १, २)। ४ अन्य, दूसरा " एवमेंगे वदंति मोसा" (पण्ह १,२)। ६ समान, सद्श, तुल्य ; ( उना )। देयं देखा एग ; ' अत्येगइ-याणं नेरइयाणं एगं पर्लिओवमं दिई पन्नतां " ( सम २ ; टा

७; श्रोप)। ' 'इय वि [ 'क ] श्रकेला, एकाकी; (भग)। ं°ओ ग्र[°तस्] एक तरफ; (कप्प)। 'क्खरिय वि [ शक्षरिक] एक अन्तर वाला (नाम); (अणु)। ं 'खंबी स्त्री [ 'स्कन्ध ] एक स्कन्ध वाला ( वृत्त वगैरः ); (जीव ३)। 'खुर वि ['खुर] एक खुर वाला (गी वंगैरः पशु ) ; (पगर्ण १ )। °ग वि विक ] एकार्का, अकेला; (श्रा १४)। 'गा वि [ भग्र ] तल्लीन, तत्पर; (सुर १, ३०)। °चअखु वि ि°चक्षुष्क ] एक श्रांख वाला, एकाच, काना: (पण्ह २, १)। °चत्ताल वि [ °चत्वारिंश] एक्तार्लासवाँ ; (पटम ४१, ७६) । °चर वि [ चर ] एकाकी विहरने वाला ; ( ब्रांचा')। "चरिया स्त्री [ "चर्या ] एकाकी विहरना; ( त्राचा ) । 'चारि वि [ 'चारिन् ] एकल-विहारी ; ( स्त्र १, १३ )। 'चूड पुं [ 'चूड ] विद्याधर वंश का एक राजा ; (पडम ४, ४४ )। °च्छत्त वि [ °च्छत्र ] १ पूर्ण प्रभुत्व वाला, अकगटकः ''एगच्छत्तं समागरं भंजिऊण वसुहं" (पगह २, ४)। २ अद्वितीय ; (काप्र १८९)। °जडि वि [ °जटिन् ] महाब्रह-विशेष ; ( ठा २, ३ )। °जाय वि' [ °जात ] श्रकेला, निस्सहाय; " खग्गविसाणं व एगजाए " (पग्ह २, ४)। 'ह वि [ °स्थ ] इक्कड़ा, एकतित; (भग १४, ६; उप प्ट ३४१)। °द्दृ वि ि शर्थ ] एक अर्थ वाला, पर्याय-राव्द; (ब्रोघ १ भा)। °इ. 'ट्टं अ [ 'त्र ] एकं स्थान में " जिलिया सन्वेवि एगट्टं " ं( पडम ४७, ४४ )। °द्विय वि िंधिंक ] एक हो अर्थ वाला, समानार्थक, पर्याय-राव्य; ( ठा १ ) । ° द्विय वि िंग्स्थिक ] जिसके फल में एक ही वीज होता है ऐसा श्राम वगैरः पेड़ ; (पण्ण १)। "णासा स्त्री ["नासा] एक दिक्कुमारी, दंवी-विशेष ; ( ब्राव १ )। 'त्त न [ 'त्र] एक ही स्थान में "एगते ठिग्रो " (स ४७०) । 'त्य देखों दु; (सम्म १०६; निवृ १) । <sup>°</sup>नासा देखां 'णासा ; (ठा = )। 'पए त्र [ 'पदे ] एक ही साथ, युगपत्; (पि १७१)। "पनस्त नि ["पक्ष ] १ अस-हाय ; (राज) । २ एकान्तिक, ग्रविरुद्ध ; (सूत्र १, १२)। **'पन्नास स्त्रीन | 'पञ्चाशत् ]** एकावन, पचास श्रौर एक। 'पन्नासइम वि ['पञ्चाशत्तम] एकावनवाँ, ४१ वाँ; (पटम ११, २८)। °पाइअ वि [°पादिक] एक पाँव ऊँचा रखने वाला ( आतापना में ); (कत)। 'पासग वि ('पार्श्वक ] एक ही पार्श्वका भूमि

संवन्ध रखने वाला ( त्र्यातापना में ); ( पगह २, १ )। °पासिय वि [ °पारिर्वक ] देखो पूर्वोक्त अर्थ ; ( कस )। °भत्त न [ °भक्त ] व्रत-विशेष, एकाशन; ( पंचा- १२ )। °भूय वि [ °भूत ] १ एकीभूत, मिला हुआ; (ठा १)। २ समान ; ( ठा १० )। **"मण** वि [ "मनस् ] एकाय-चित्त, तल्लीन : ( सुर २, २२६ )। भेग वि [ "एक ] प्रत्येक, हर एक ; (सम ६७)। °यं वि [ °क ] एकाकी, थ्रकेला; (दस १)। °य वि [°ग] यकेला जाने वाला; ( उत ३ )। "यर वि [ "तर ] दो में से काई भी एक ; ( पड्)। °या अ [ °दा ] एक समय में ; ( प्रारू ; नव २४)। °राइय वि [ °रात्रिक ] एक-रात्रि-संबन्धो, एक रात में हांने वाला ; (सम २१ ; धुर ६, ६०)। °राय न [ °रात्र ] एक रात; ( ठा ४, २ )। ° ख्ळ वि [एक] एकाकी, अर्केला; (ठा७; सुर ४, ५४)। °विह वि [ °विश्व] एक प्रकार का ; ( नव ३ )। °विहारि वि [ विहारिन् ] एकल-विहारी, अकेला विचरने वाला; (वृह १)। °वीसइम वि [ °विंशतितम ] एक्कीसवाँ; ( पउम २१, ८१ )। °वीसा स्त्री [°विंशति ] एक्कोस; (पि४४१)। °सद्व वि [°पण्ट] एकसठवाँ, ६१ वाँ; (पडम ६१, ७१)। °सिंह स्त्री [ °पिंट ] एकसठ; (सम ७४), । °सत्तर वि [°सप्तत] एकहतरवाँ, ७१ वां ; ( पउम ७१, ७० )। °समइय वि [°सामयिक]. एक समय में होने वाला ; (भग २४, १)। °सरिया स्त्री [ °सरिका ] एकावली, हार-विशेष ; ( जं १ )। °साडिय वि [ °शाटिक ] एक वस्त्र वाला, "एगसाडियमु-त्तरासंगं करेइ" ( कप्प; खाया १, १ )। "सिअं अ ["दा] एक समय में ; (पड्)। °सेल पुं[°शील ] पर्वत-विशेष ; ( ठा २, ३ )। "सेलकूड पुंन ["शैलकूट] एकरोल पर्वत का शिखर-विशेष ; (जं ४)। °सेस धुं [ °दोष ] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष: ( अणु )। °हा अ [ °धा] एक प्रकार का ; ( ठा १ )। °हुत्त अ [ सऋत्] एक वार ; ( प्रामा )। °ाणिअ वि [ °ाकिन ] अकेला ; ( कसः; श्रोघ २८ भा )। "दस त्रि व ["दशन्] ग्यारह। "द्सुत्तरसय वि ["द्शोत्तरशततम] एक सौ ग्यारहवाँ, १११ वॉ ; (पडम १११, २४)। "भोग युं ["भोग] एकत-वन्धन ; (निचू १)। "ामोस् वि ["ामर्श] १ प्रत्युपेत्तणा का एक दौप, वस्त्र को मध्य में ब्रह्ण कर हाथ से घसीट कर उठाना ; ( ग्रोघ २६७ )। "ायय वि [ "ायत ]

एकत संवद्ध ; ( कप्प )। °ारस देखो °ादस; (पि ४३४ )। **ारसो** स्त्री [ **ादशो** ] तिथि-विशेष, एकादशो ; ( कृप्प ; पदम ७३, ३४)। "विण्ण स्त्रीन [ "पञ्चाशत् ] एकावनः (पि २६४)। °ाविल, °ली स्त्री [°ाविल, °ली] विविध प्रकार के मणियों से प्रथित हार ; ( ग्रौप )। °ावलीप- ~ विभक्ति न [ °ावलीप्रविभक्ति ] नाटक-विशेष; ( राय )। "वाइ पुं ["वादिन] एक हो ब्रात्मा वगैरः पदार्थ को मानने वाला दर्शन, वेदान्त दर्शन; ( ठा ८ )। °ावीस स्त्रीन [ °विंशाति ] संख्या-विशेष, एक्कीस ; ( पउम २०, ७२ )। २)। °हि पुंन [ °हि ] एक दिन; ( आचा २, ३, १)। "हरूच वि ["हत्य] एक हो प्रहार से नष्ट हो ज़ानेवाला ; (भग ७, ६)। "शिहय वि ["हिक] १ एक दिन का उत्पन्न ; २ पुं ज्वर-विशेष, एकान्तर ज्वर ; (भग ३, ७)। "हिय वि ["धिक] एक से ज्यादः ( पंच ) । देखो एअ, एक ग्रौर एकक । एगंत देखो एककंत ; ( ठा ४ ; स्थ १, १३ ; योघ ४४ ; पंचा ४; १०)। °दिहि स्त्री [°द्राष्टि] १ जैनेतर दर्शन; २ वि. जैनेतर दर्शन को मानने वाला; (सूझ २, ६) ३ स्त्री, निश्चित सम्यक्त्व, निश्चल सत्य-श्रद्धा ; (स्त्र्य १, १३)। °दूसमा स्त्री [ °दुष्यमा ] अवसर्पिणी काल का छउवाँ और उत्सर्पिणो-काल का पहला आरा, काल-विशेष; (सुअ १, ३)। °पंडिय पुं [ °पण्डित ] साधु, संयत; (भग)। °बाल पुं ॄ [ °बाल ] : १ जैनेतर दर्शन को मानने वाला; २ असंयत जीव; (भग)। °वाइ वि [°वादिन् ] जैनेतर दर्शनःका अनुयायी; (राज)। °वाय पुं [°वाद] जैनेतर दर्शन ; (सुपा ६४८)। °सुसमा स्रो [°सुपमा] काल्-विशेष, अवसर्पिणी कालं का प्रथम और उत्सर्पणी काल का छठवाँ आरा; (गांदि)। एगंतिय वि [ ऐकान्तिक ] १ अवश्यंभावी ; (विसे )। २ त्रद्वितीय, " एगंतियं कम्मवाहित्रोसहं " (स ५६२ )। ३ ज़ैनेतर दर्शन ; (सम्म १३०)। एर्गद्विया स्त्री [ दे ] नौका, जहाज ; ( गाया १, १६ )। एगिंदिय वि [ एकेन्द्रिय ] एक इन्द्रिय वाला, केव्ल स्पर्शेन्द्रिय वाला (जीव) ; ( ठा ६ )। एगीभूत वि [ एकीभृत ] मिला हुआ, एकता-प्राप्त ; (सुपा ८६)। एगूण देखो अउण । °चताल वि [°चत्वारिंश ] उन-चालीसवाँ ; (पडम ३६, १३४)। **ेचतालीस** स्रीन

चित्वारिशत् ] उनचालीसः ; (सम ६६ )। °चत्ता-लोसइम वि [ चत्वारिंशत्तम ] उनचालीसवाँ; ( सम प्रदे )। °णउइ स्त्री [ °नवति ] नवासी; ( पि ४४४ )। °तीस स्त्रीन [ °त्रि शत् ] उनतीस, २६। °तीसइम वि [ित्रिंशत्तम ] उनतीसवाँ, २६ वाँ; ( पउम २६, ४६) । °नउई देखो °णउइ; (सम ६४)। °नउय वि [ °नवत ] नवासीवाँ ; (पउम ८६, ६४)। °पन्न, °पन्नास स्त्रीन [°पञ्चाशत्] उनपचास ; (सम ७० ; भग)। ेपन्नास वि [ेपञ्चाश ] उनपचासवाँ; ( पउम ४६, एण्हिं ∫ १३४ )ा ४०)। °पन्नासइम वि [°पञ्चाशत्तम ] उनपचा-सवाँ ; ( सम ६६ )। °वींस स्त्रीन [ °विंशति ] उन्नीस ; (सम ३६; पि ४४४; गाया १, १६)। °वीसइ स्त्री स्बप्त ४०)। [ °विंशति ] उन्नीस ; ( सम ७३ )। °वीसइम, एत्तए देखो इ=इ। °वीसईम, °वीसम वि [°विंशंतितम] उन्नोसवाँ ; ( गाया १, १८; पंउम १६, ४४; पि ४४६ )। °सह वि िषण्ड ] उनसठवाँ, ४६ वाँ ; ( पउम ४६, ८६.)। °सत्तर वि [ °सप्तत ] उनसत्तरवाँ ; ( पउंम ६९, ६० )। ्र शसी, शसीइ स्त्री [ शशोति ] उन्नासी; ( सम ८७; पि ४४४; ४४६)। **ासीय वि [ाशोत** ] उन्नासीवाँ, ७६ वाँ ( पडम ७६, ३४ )। देखो अउण। एगूरुय पुं [एकोरुक] १ इस नाम का एक अन्तर्द्वीप; २ उसका निवासी ; ( ठा ४, २ )। 903)1 एग ( अप ) देखा एग; ( पिंग )। एज पुं [ एज ] वायु, पवन ; ( आचा )। एउजंत देखो ए = श्रा + इ। एउजण न [ आयन ] ग्रागमन ; ( वव ३ )। एउज्ञमाण देखो ए = श्रा+इ। संवन्धी ; ( प्राप )। एड सक [ एड ] छोड़ना, त्याग करना । एडेइ; ( भग )। क्वक - एडिज्जमाण; (णाया १, १६)। संक - एडित्ता; (भग)। कृ—एडेयन्व ; ( गाया १, ६ )। वजा६०)। एडक्क पुं [ एडक ] मेष, मेड ; ( उप पृ २३४ )। एडया स्त्री [ एडका ] भेडी ; ( षड् ) । एण पुं [ एण ] कृष्ण मृग, हरिण ; ( कप्पू )। एमाइय ) उव )। [ °नाभि ] कस्तूरी ; ( कप्पू )। एणंक पुं [एणाङ्क ] चन्द्र, चन्द्रमा ; (कप्पू )। एणिज्ज वि [एणेय ] हरिण-संबन्धी, हरिण का ( मांस फेंक दिया जाता है; (दे १, १४४)। वगैरः ); ( राज )।

एणिज्ज्य पुं एणेयक | स्वनाम-ख्यात एक राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी ; ( ठा ८ )। एणिस पुं [ एणिस ] बृज्ञ-विशेष ; ( उप १०३१ टी )। एणी स्त्री [एणी ] हरिणी; (पात्र ; पणह १,४)। °यार पुं िचार ] हरिणी को चराने वाला, उनका पोषण करने वाला ; ( पगह १, १ )। एणुवासिअ वुं [दे] भेक, मेडक ; (दे १, १४७)। एणेज्ज देखो एणिज्ज ; ( विपा १, ८ )। एण्हं ) अ [ इदानीम् ] अधुना, तंप्रति ; ( महा ; हे २, एत्तअ वि [ इयत् , एतावत् ] इतना ; ( श्रमि ) १६ ; एत्तिह (श्रप) अ [ इतस् ] यहां से ; ( कुमा )। एत्तहे देखो इत्तहे ; ( कुमा )। एत्ताहे देखो इत्ताहे ; (हे २, १३४ ; कुमा )। एत्तिअ) वि [ इयत्, एतावत् ] इतना ; ( हे २, १५७ )। एत्तिल ∫ भत्त, भेत वि [भात्र] इतना ही; (हे १, ८१)। एत्तुल ( अप ) ऊपर देखो ; ( हे ४, ४०ं ८ ; कुमा )। एत्तो देखो इओ ; ( महा ) । एत्तोअ ब्र दि वहां से लेकर : (दे १, १४४)। एत्थ ब्रं [ अत्र ] यहां, यहां पर ; ( उना ; गउड ; चारु एतथी देखो इतथी; (उप १०३१ टी)। एत्थुं (अपं) देखो एतथ; ( कुमा )। एदंपजा न ि ऐदंपर्य ] तात्पर्य, भावार्थ : ( उप ८१६ टी)। एदिहासिअ (शौ) वि [ऐतिहासिक] इतिहास-एद्द देखो एत्तिअ; (हे २, १४७; कुमा; काप्र ७७)। एम ( अप ) अ [ एवं ] इस तरह, ऐसा ; ( पड़; पिंग )। एमइ ( अप ) अ [ एवमेव ] इसी तरह, ऐसा ही ; ( पड्; एमाइ ) वि [ एचमादि ] इत्यादि, वगैरः; (सुर ८, २६; एमाण वि [ दे ] प्रवेश करता हुआ ; ( दे १, १४४ )। 🗸 एमिणिआ स्त्री [दें] वह स्त्री, जिसके शरीर को, किसी देश के रिवाज के अनुसार, सूत के धागे से माप कर उस धागे का

एमेअ) अ [ एवमेव ] इसी तरह, इसी प्रकार ; " ता भण एमेच किं करिएज्जं एमेश्र ए वासरो ठाइ '' (काप्र २६; हे १, २७१)। एम्च (अप) अ [ एवम् ] इस तरह, इस प्रकार ; ( हे ४,४१८)। एम्बइ (अप) अ [ एवमेव ] इसी तरह, इस प्रकार ; ( हे 8, 830)1 एम्बहिं ( त्रप ) त्र [ इदानीम् ] इस समय, त्रधुना ; (हे ४, ४२०)। एय अक [एजु ] १ कॉपना, हिलना । २ चलना । एयइ ; (कप्प)। वक्र--एयंत ; (ठा ७)। प्रयो, कवकृ—एइजामाण ; (राज)। एय पुं [ एज ] गति, चलन : ( भग २४, ४ )। एयंत देखो एककंत ; ( पडम १४, ४८ )। एयण न [ एजन ] कर्नप, हिलन; " निरेयणं भागां" (आव ४)। एयणा स्त्री [ एजना ] १ कम्प ; २ गति, चलन ; ( सुत्र २, २; भग १७, ३ )। एयाणिं देखो इयाणिं ; (रंभा)। एयावंत वि [ एतावत् ] इतनाः ( श्राचा )। एरंड पुं[ एरण्ड ] १ वृत्त-विशेष, एरगड का पेड़ ; ( ठा ४, ४; याया १, १)। २ तृष-विशेषः (परण १)। **ँमिंजिया** स्त्री [**ँमिञ्जिका** ] एरएड-फल ; (भग ७, १)। एरंड वि [ ऐरण्ड ] एरंग्ड-वृत्त-संवन्धी ( पत्रादि ) ; (दे 9, 930)1 · एरंडइय ) पुं [ दे ] पागल कुता; " एरंडए साणे एरंडइय-एरंडय र् साणेति हडक्कयितः " ( वृह १ )। एरण्णवय न [ ऐरण्यवत ] १ त्तेत्र-विशेष ; ( सम १२)। २ वि उस चेत्र में रहने वालां ; ( ठा २ )। • एरवई स्त्री [ ऐरावती, अजिरवती ] नदी-विशेषः ( राजः क्स )। एरवय न [ऐरवत] १ सेत्र-विशेषः (सम १२ः ठा २, ३) २ पुं. पर्वत-विशोष ; ( ठा १० )। एरवय वि [ ऐरवत ] एखत क्षेत्र का रहने वाला; (अणु )। 'कूड न [ 'कूट ] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष ; ( ठा 90.)1 एराणी स्त्री [दे] १ इन्द्राणी; २ इन्द्राणी वत का सेवन करने वाली स्त्री ; (दे १, १४७)।

एरावई स्त्री [ ऐरावती ] नदी-विशेष ; (ठा ४, २; पि ४६५)। एरावण पुं [ ऐरावण ] १ इन्द्र का हाथी, जो कि इन्द्र के हस्ति-सेन्य का अधिपति देव है ; ( ठा ४, १; प्रयौ ७८ )। °वाहण पुं [ °वाहन ] इन्द्र ; ( उप ४३० टी )। एरावय पुं [ऐरावत] १ हद-विशेष ; (राज)। २ हद-विशेष का अधिष्ठाता देव; (जीव ३)। ३ छन्दः-शास्त्र-प्रसिद्ध पञ्चकला-प्रस्तार में त्रादि के हस्व त्रीर अन्त के दो गुरु अन्तरों का संकेत ; (पिंग)। ४ लकुन वृत्त ; ४ सरल और लम्बा इन्द्र-धनुष ; ६ इरावती नदी का समीपवर्ती देश ; ७ इन्द्र का हाथी ; (हे १, २'०८)। एरिस वि [ईद्रश ] इस तरह का, ऐसा; ( ग्राचा ; कुमा: प्रासू २१)। एरिसिअ (अप) ऊपर देखो ; ( पिंग )। प्ल वि दि ] कुशल, निपुण ; (दे १, १४४)। पल ) पुं [ एड, एल ] १ मुगों की एक जाति ; ( विपा एलग ) १, ४ )। १ र मेव भेड़; ( सुत्र २, २)। °मूग वि ि भूक । १ मूक, भेड़ की तरह अन्यक्त बोलने द वाला ; " जलएलमूत्रमम्मणत्रलियवयणजंपणे दोसा " ( श्रा १२ ; दस १ ; त्राव ४ ; निचू ११ )। एलगच्छ न [एलकाक्ष] स्वनाम-ख्यात नगर-विशेष: (उप २११ टी)। एल्प्र देखो एल ; ( उवा ; पि २४० )। प्रलंबिल वि [दे] १ धनाढ्य, धनी ; २ पुं, ब्रुथम, बैल ; (दे १, १४८; पड्)। पला स्त्री [ पला ] १ एलायची का पेड़ ; ( से ७,६२ )। २ एलायची-फल; ( सर १३, ३३ )। °रस पुं [ °रस] एलायची का रस ; (परह २, ४)। एलालुय पुंन [ एलालुक ] ब्रालू की एक जाति, कन्द-विशोष ; ( अनु ६ )। एलावच न [ एलापत्य ] मागडव्य गोल का एक शाखा-गोत्र ; ( ठा ७ )। एळावचा स्त्री [ एळापत्या ] पन की तीसरी रात ; ( चंद 1891 पिलंघ पुं [पिलिङ्घ ] धान्य-विशोष ; (पराण १ )। एलिया स्त्री [ एडिका, एलिका ] १ एक जात की मृगी; २ भेड़िया ; (हे ३, ३२)। पंखु पुं [ पखु ] रचा-विशेष ; ( उप १०३१ टी )।

( षड् )।

एव्यार पुं [ एर्यार ] ककड़ी ; ( कुमा )।

हेकु—एसित्तए; ( आचा २, २, १ )।

एस सक [ आ + इप्] १ खोजना, शुद्ध भिन्ना की खोज

करना। २ निर्दोष भिन्ता का श्रहण करना। एसंति; (श्राचा

२, ६, २)। वक्र—एसमाण ; ( श्राचा २, ४, १ )। संक्र—एसिता, एसिया ; ( उत १ ; श्राचा )।

```
पुंन [ एल्युक ] देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी;
 पलुप ∫ जीव ३ ; श्राचः २ )।
 एरुल वि दि दिस्त, निर्धन ; (दे १, १७४)।
(एव अ एव ) इन अर्थों का सूचक अन्यय;—१ अवधारण,
  निश्चय ; ( ठा ३, १ ; प्रास् १६ ) । २ सादृश्य, तुल्यता;
  ३ चार-नियोग ; ४ नियह ; ५ परिभव ; ६ अल्प, थोडा ;
  (हे २, २१७)।
एत्र देखो एत्रं: (-हे १, २६ ; पउम १४, २४ )।
 एवइ वि [ इयत्, एतावत् ] इतना । "खुत्तो अ [ "कृत्व-
  स् ] इतनी वार ; (कप्प ) ।
 एवइय वि [इयत्, एतवात् ] इतना ; (कप्य ; विसे
  888 ) 1
 एवं अ [ एवम् ] इस तरह ; इस रीति से, इस प्रकार ;
  (स्य १, १; हे १, २६)। भूअ पुं [भूत] १ व्युत्प-
  ति के अनुसार उस किया से विशिष्ट अर्थ को ही शब्द का
  श्रमिधेय मानने वाता पद्म ; (ठा ७)। २ वि. इस तरह
 ं का, एवं-प्रकार : ( उप ८७७ )। °विध, °विह वि
🖴 िविधा ] इस प्रकार का ; (हे ४, ३२३; काल )।
 एवड (भ्रप) वि [ इयत् ] इतना ; ( हे ४, ४०८ ; कुमा;
  भवि )।
 एवमाइ देखो एमाइ ; (पण्हं १, ३)।
 एवमेव }देखो एमेव; (हे १, २७१; उवा)।
 एवामेव 🕽
 एठच देखो एच=एव : ( अभि १३; स्वप्न ४० )।
 ए वं देखा एवं ; (पड् ; अभि ७२, स्वप्न १०)।
 एव्वहि (अप) अ [इदानीम्] इसं समय, अधुना;
```

१)। २ पुं भविष्य काल ; ( दसनि १.); " त्रक्यंव संपइ गए कह कीरइ, किह व एसिम्म " ( विसे ४२२ )। °एस देखो देस: " भण को ७ रुस्सइ जणो पत्थिज्जतो अएसकालम्मि " ( गा ४०० )। एसग वि एपक । अन्वेषक, गवेषक ; ( आचा )। एसज्ज न [ ऐश्वर्य ] वैभव, प्रभुत्व, संपत्ति ; ( ठा ७ )। एसण न [ एषण ] १ अन्वेषण, खोज; २ प्रहण; (उत्तर)। एसणा स्त्री [एपणा] १ अन्वेषण, गवेषण, खोज; (आचा)। र प्राप्ति, लाभः, " विसएसणं भित्रायंति " ( सूत्र १, ११)। ३ प्रार्थना ; (सूत्र १, २)। ४ निर्दोष त्राहार की खोज करना : ( ठा ६ )। ५ निर्दोष भित्ता ; ( ब्राचा २ )। ६ इच्छा, अभिलाष ; ( पिंड १ )। ७ भित्ता का प्रहण; ( ठा ३, ४ )। े सिमिइ स्त्री [ सिमिति ] निर्दोष भिक्ता का ग्रहण करना; (ठा १)। °समिय वि िसमित ] निर्दोष भिन्ना को प्रहण करने नाला ; (उत्त ६; भग )। एस्णिज्ज वि [ एषणीय ] ब्रहण-योग्य ; (णाया १, ४)। एसि वि [एषिन् ] अन्वेषक, खोज करने वाला ; (आचा)। एसिय वि [ एपिक] १ खोज करने वाला, गवेषक; २ पुं. व्याध ; ३ पाखिणड-विशेष ; (सूत्र १, ६)। ४ मनुष्यों की एक नीच जाति ; ( ब्राचा २, १, २ ) एसिय वि [ एषित ] गवेषित, अन्वेषित; ( भग ७, १ )। २ निर्दोष भिन्ता ; ( वव ४ ) । एस्सरिय देखो एसज्ज ; ( उव .)। एह अक [ एभू ] वढना, उन्नत होना। एहर ; ( बडू ) 1 प्रयो, कनकु—" दीसंति दुहम् एहंता ; ( दस ६ )। एह ( अप ) वि [ ईद्रक् ] ऐसा; इस के जैसा; ( पड़ू; भवि )। एहत्तरि ( ग्रप ) स्त्री [ एकसप्तति ] संख्या-विशेष, ७१; (पिंग)। एहिअ वि [ ऐहिक ] इस जन्म-संबन्धी ; ( श्रोष ६२ )।

एस वि [ एप्य ] १ भावी पदार्थ, होने वाली वस्तु ; ( आव

इत्र सिरि**पाईअसद्महण्णवे ए**त्राराइसहसंकलणो सत्तमो तरंगो समतो ।



२ ग्रामन्त्रण , संबोधन ; ३ प्रश्न ; ४ ग्रानुराग, प्रीति ; ६ पाइअसहमहण्णवो । अनुतय ; ' ऐ बीहेमि; ऐ जम्मितिए '' (हे 9, 9६६)। ર૪૪ ऐ. रे अ [ अयि ] इन अथों का सुचक अव्यय ; इम्र सिरिपाइअसद्महण्णवे ऐम्राराइम्रहसंकलणो अहमो तरंगो समतो ।

त्र्यो ओ पुं [ ओ ] स्वर वर्ण-विशेष ; ( हे १, १ ; प्रामा ) । 🏿 ओ देखो अव = अप ; ( हे १, १७२ ; प्राप्र; कुमा ; षड् )। ओ देखो अव = अव ; (हे १, १७२ ; प्राप्र; कुमा; षड् )। ओ देखो उअ = उत ; (हे १, १७२ ; कुमा ; षड् )। ओ देखो उव ; (हे १, १७३ ; कुमा )। ओ य [ओ] इन यथीं का सूचक अव्यय;-- १ सूचना; जैसे-'" य्रो य्रविणयतितल्ले '' २ पश्चात्ताप, ब्रनुताप, जैसे-" ब्रो न मए छाया इतिब्राए " ( हे २, २०३ ; षड्; कुमा; प्राप्त )। ३ संबोधन, ब्रामन्त्रण ; ( नाट-चैत ३४ )। '४ पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय: ( पंचा १; विसे २०२४ )। ओअ न [दे ] :वार्ता, कथा, कहानी; (दे १, १४६') । ओअअ वि अपगत ] अपसत ; " ब्रोबबाबन—" (पि 9६६')। अोअंक पुं [ दे ] गर्जित, गर्जना ; ( दे १, १५४ )। 🎺 **^ओअंद** सक ['आ+छिदु ] १ वलात्कार से छीन लेना । २ नारा करना। श्रोश्रंदइ ; (हे ४, १२४ ; षड्)। ओअंदणा स्त्री [आच्छेदना] १ नाश । १ जनरदस्ती छीनना ; ( कुमा ) । ओअक्ख सक [दूरा ] देखना । श्रोश्रक्खहः (हे ४, १८१; षड् ) । ओअग्ग सक [वि+आप्] व्याप्त करना । (हे ४, १४१ )। ओअग्गिअ वि [ ज्याप्त ] विस्तृतं, फैला हुआ ; ( कुमा )। ओअग्गिअ वि [दे] १ त्रिभिंत, परिभूत ; २ न केरा वगैरः को एकत्रित करना ; (दे १, १७२)। ओअग्घिअ ) वि [ दे ] प्रात, सूँ वा हुआ; ( दे १, १६२; ओअघिअ 🧷 षड् )। ओअण्ण वि [ अवनंत ] नमा हुत्रा, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ ; (से ११, ११८)। ओअत्त वि अपवृत्त ] उँधा किया हुत्रा, उलटा किया हुआ ; "ओअते कुंभमुहे जललवकिष्योवि किं ठाइ?" (गा ६५४)। ओअत्तअ वि [अपवर्त्तितव्य] १ ग्रपवर्त्तन-योग्य ; २ त्यागने योग्य, छोडने लायक ; "कुसुमिम व पत्र्वाअए भमरोग्रतग्रंम्मि " (से ३, ४८)।

ओअम्मअ वि [ दे ] अभिभूत, पराभूत ; ( षड् )। ओअर सक [अव+तृ] १ जन्म-प्रहण करना। २ नीचे उतरना। ग्रोयरइ ; (हे ४, ८५)। वक्त-ओयरंतः ( त्रोघ १६१; तुर १४,२१)। हेक्च-ओयरिउं; (प्रारू)। कृ--ओयरियव्वः (सुर १०, १११)। ओअरण न [उपकरण] साधन, सामग्री; (गा **६**⊏9 )| ओअरण न [ अवतरण ] उतरना, नीचे त्राना ; ( गउड )। ओअरय पुं अपवरक न कमरा, कोठरी: (सुपा 894)1 ओअरिअ वि [ अवतीर्ण ] उतरा हुत्रा ; ( पात्र )। ओअरिअ वि [ ओदिरिक ] पेट-भरा, उदर भरने मात्र की चिन्ता करने वाला ; ( श्रोघ ११८ भा )। ओअरिया स्त्री [ अपवरिका ] काटरी, छाटा कमग; ( सुपा ४१५)। ओअहल अब [अव+चल्] चलना। त्रोत्रल्लंति; (पि १६७; ४८८) वक्त--ओअल्लंत; 986: 855)1 ओअल्ल पुं [दे] १ अपचार, खराव ग्राचरण, ग्रहित श्राचरण; ४ (षडु; स ५२१)। '२ कम्प, काँपना; (षड्; दे १, १६४)। 📵 गौब्रों का वाड़ा; ४ वि. पर्यस्त, प्रक्तिप्त; ४ लम्बमान, लटकता हुआ; (दे १, १६४)। ६ जिस-की ग्रॉबें निमीलित होती हा वह ; "मुच्छिज्जतोग्रल्ला अवकंता णिअअभिहिहरेहि पवंगा " ( स १३, ४३ )। ओअल्लेअ वि ं [ दे ] विप्रलब्ध, प्रतारित ; ( षड् )। ओअव सक [साध्य ] साधना, वश में करना, जीतना। "गच्छाहि गां भो देवाणुप्पित्रा ! सिंधूए महागाईए पचित्थिमिल्लं णिक्खुडं सिसंधुसागरगिरिमेरागं समविसमणिक्खुडाणि ब्र ब्रा-श्रवेहि " ( जं ३ )। संक्र-ओअवेत्ता : ( जं ३ )। ओअवण न सि।धन विजयं, वरा करना, स्वायत्त करना; (जं ३--पत्र २४८)। ओआअ पुँ [दे] १ ग्रामाधीरा, गाँव का स्वामी ; २ त्राज्ञा, ब्रादेश ; ३ हस्ती वगेर : को पकडने का गर्त ; ४ वि. ग्रपहृत, छीना हुआ ; ( दे १, १६६ )। आंआअव पुं [दे ] ग्रस्त-समय ; (दे १, १६२)। ओआर सक अप+बारय ] इंकना। "कहं सुज्जं हत्येण बोबारेसि " (मै ४६)। ओआर पुं [ अपकार ] ग्रनिष्ट, हानि, चति ; ( कुमा ) i

ओआर पुं अवतार ] १ अवतारण ; ( ठा १ ; गउड )। २ त्रवतार, देहान्तर-धारण ; (षड् )। ३ उत्पत्ति, जन्म; " अञ्चंतमणोयारो जत्थ जरारोगवाहीणं " (स १३१)। ४ प्रवेश ; (विसे १०४० )। ओआर देखो उवयार ; ( षड् )। ओआरण न [ अवतारण ] उतारना, अवतारित करना ; (दे ४, ४०)। ओआरिअ वि [अवतारित ] उतारा हुआ ; (से ११, ६३ ; उप ४६७ टी )। ओआल पुं [ दे ] छोटा प्रवाह : ( दे १, १४१ )। ओआली स्त्री [दे]' १ खड्ग का दोष; २ पङ्क्ति, श्रेणि; (दे १, १६४)। ओआवल पुं [दे] वालातप, सुवह का सूर्य-ताप; (दे 9, 969 ) 1 ओआस देखो अवगासः ( हे १, १७२ ; कुमा ; गा २०); " अम्हारिसारा सुंदर! ओआसो कत्थ पावाणं " (काप्र ६०३)। ओआस देखो उचवास ; ( हे १, १७३; प्रारू )। ओआहिअ वि [अवगाहित] जिसका अवगाहन किया गया हो । वहं; (से १, ४; ⊏, १००)। ओइंघ सक [आ+मुच्] १ छोड़ देना, त्यागना, फेंक देना। २ उतार कर रख देना। "तो उज्मिळण लज्जं ब्रोइंधइ कंबुयं सरीराब्रो " (पउम ३४, १६ )। " तहेव य भड़ित परिवाडीए ब्रोइंधइ ति " (ब्राक ३८)। ओइण्ण वि [ अवतीर्ण ] उतरा हुआ ; ( पात्र ; गा ६३) ओइत्त 🔌 ओइत्तण रेन [दे] परिधान, वंख्न ः (दे १, १४४)। ओइल्ल वि [ दे ] ब्राल्ड ; ( दे १, १४८ )। ओउंठण न [अवगुण्ठन] स्त्री के मुँह पर का वस्त्र, घूँघट ; ( अभि १६८ )। ओउल्लिय वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ ; ( षड् )। ओऊल न [ अवचूल ] लटकता हुत्रा वस्त्राञ्चल, प्रालम्बः ( पात्र ); " मरगयलंवंतमोत्तित्रोऊलं " ( पउम ८, २८३ )। देखो ओचूल। ओ अ [ ओम् ] प्रणव, मुख्य मन्त्रात्तर ; ( पिंड )। ओंघ देखो उंघ। ग्रॉघइ; (हे४, १२ टि)। ंओंडल न [दें] केश-गुम्फ, केश-रचना, धम्मिल्ल; ( दे १, १४० )।

ओंदुर देखो **उंदुर** ; ( षड् ) । ओंवाल सक [छादय्] हकना, श्राच्छादित करना। ग्रोंवालइ ; (हे ४, २१)। ओंबाल सक [प्लावय्] १ डुवौना । २ व्याप्त करना । अर्थेबालइ ; (हे ४, ४१)। ओंबालिअ वि [छादित ] बका हुआ ; (कुमा )। ओंबालिअ वि [प्लावित ] १ ड्वाया हुआ ; २ व्याप्त ; (कुमा)। ओकडू वि [ अपकृष्ट ] १ खींचा हुआ ; २ न. अपकर्षण, खींचाव ; ( उत्त १६ )। ओकडूग देखो उक्कडूग ; (पह १,३)। ओक्कस सक [अव+कृष्] १ निमन्न होना, गड़ जाना । ३ वह जाना। वक् - ओकसमाण ; २ खींचना । (कस)। ओक्कंत वि [अवक्रान्त ] निराकृत, पराजित; "परवाई-हिं अणोक्कंता अगगउतिय एहिं अणाद्धंसिज्जमागा विहरंति" ( ग्रौप )। ओक्कंदी देखो उक्कंदी; (दे १, १७४)। अीक्कणी स्त्री [दे] यूका, जुः (दे १, १४६)। अोक्किअ न [दे] १ वास, वसन, अवस्थान ; २ वसन, उल्टी ; (दे १, १४१)। ओक्खंच सक [ श्रा+कृष् ] खीचना । कर्म---" जह जह त्राक्लंचिज्जइ, तह तह वेगं पिगएहमाणेण। भयवं ! तुरंगमेखं, इहािखद्रो त्रासमे तुम्हं (सुर ११, ४१)। ओक्खंड सक [अव+खण्डय ] तोड़ना, भाँगना । कु---ओवखंडेअञ्चः ( से १०, २६ )। ओंक्खंडिअ वि [दे] ग्राकान्तः; (दे १, ११२)। ओक्खंद देखो अववखंद ; ( सुर १०, २१० ; परम ३७, २६ )। ओक्खल देखो उऊखल; ( कुमा; प्राप्र )। ,श्रीक्खली [ दे ] देखो उक्खलो; ( दे १,१५४ )। ओक्खिणण वि दि । अवकीर्ण; २ खिंग्डत, चुर्णित; (कस; दे १, १३०)। २ छन, डका हुआ; ३ पार्श्व में शिथिल; (दे १, १३० )। ओक्खित्त वि [ अवक्षिप्त ] फेंका हुत्रा; ( कस )। ओखंच देखो ओक्खंच। ओगम देखो अवगम । क्र-ओगमिद्व्य (शौ); (मा४८)।

9, 9)1

( पडम ४६, १४ )।

```
ओगर देखो ओगगर: (पिंग)।
ओगलिअ वि (अवगलित ) गिरा हुआ, खिनका हुआ;
 (गा २०४)।
,ओगसण न [ अयकसन ] हास; ( राज ) ।
ओगहिय वि [ अवगृहीत ] उपात्तं, गृहीतः ( ठा ३ )।
ओगाढ वि [ अवगाढ ] १ त्राधित, त्रिधित ; ( ठा २,
 २)। २ व्याप्तः ( गाया १, १६)। ३ निमन्नः
 (ठा ४)। ४ गंभीर, गहरा; (पउम २०, ६४; से
 ٤, ٦٤ ) ١
ओगास पुं [अवकाश ] जगह, स्थान ; (विवे १३६
 टी )।
ओगाह सक [ अव+गाह् ] अवगाहन करना । ओगाहइ ;
 (षड्)। वक्र--ओगाहंत; (त्राव २)। संक्र--
 ओगाहइत्ता, ओगाहित्ता ; ( दस १ ; भग १, ४ )।
ओगाहण न [ अवगाहन ] त्रवगाहन ; ( भग )।
ओगाहणा स्त्री [ अवगाहना ] १ त्राधार-भूत त्राकाश-
 दोत्र ; ( ठा १ )। २ शरीर; (भग ६, ८)। ३ शरीर-
 परिमाणः; (ठा ४, १)। ४ अवस्थान, अवस्थिति ; (विसे)
 °णाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, (भग ६,८)।
 °णाम पुं [ °नाम ] श्रवगाहनात्मक परिणाम ; ( भग
 इ, ८)।
ओगाहिम वि [ अवगाहिम ] फ्वान ; ( पंचा ४ )।
ओगिज्म ) सक [अव+ग्रह् ] १ ब्राक्षय लेना ।
ओगिण्ह ∫ त्रनुज्ञा-पूर्वक ग्रहण करना। ३ जानना।
 कप )। संक्र-ओगिजिमय, ओगिण्हइंत्ता, ओगि-
 णिहत्ता, ओगिणिहत्ताणं; (आचा; णायां १, १; फस;
 उवा )। कृ—ओघेत्तन्वः (कप्पः पि १७०)।
ओगिण्हण न [ अन्रग्रहण ] सामान्य ज्ञान-विशेष; अवग्रह;
 ( गांदि )।
ओगिण्हणया स्त्री [अवग्रहणता] १ अपर देखो;
 ( गांदि )। २ मनो-विषयीकरण, मन से जानना; (ठा ८)।
ओंगिन्ह देखो ओगिण्ह। संक्र--ओगिन्हित्ता ; ( निर
```

ओगंडिय वि [ अवगुण्डित ] लिप्त ; ( वृह १ )।

ओगुहि स्त्री [अपकृष्टि] अपकर्ष, हलकाइ, तुच्छता ;

भोगूहिय वि [ अवगूहित ] आलिङ्गित ; ( णाया १,६ )।

ओग्गर पुं [ओगर ] धान्य-विशेष, वीहि-विशेष; ( पिंग ) । ओग्गह देखो उग्गह ; (सम्म ७४; उव; कस; स ३४ : **ሂደ**⊏ ) ነ · ओग्गहण देखो ओगिण्हण । °पट्टग पुंत [ °पट्टक ] जैन साध्वीओं कों पहनने का एक गुह्याच्छादक वस्तः, जाँधिया, लंगोट ; (कस)। ओग्गहिय वि [अवगृहीत ] १ श्रवग्रह-ज्ञान से जाना हुत्रा, अवप्रह का विषय। २ अनुज्ञा से गृहीत। ३ वद्ध, वँधा हुआ; ( उवा )। ४ देने के लिए उठाया हुआ; (अीप)। ओग्गहिय वि [अवग्रहिक] अनुज्ञा से गृहीत, अवग्रह वाला ; (ग्रौप )। ओग्गारण न [ उद्गारण ] उद्गार ; ( चार ७ )। ओग्गाल पुं [ दे ] छोटा प्रवाह ; ( दे १, १५१ )। ओग्गाल सक [ रोमन्थाय् ] पगुराना, चवाई हुई वस्तु का पुनः चवाना। श्रोग्गालइ : (हे ४, ४३)। ओग्गालिर वि [ रोमन्थायितृ ] पगुराने वाला, चवाई हुई वस्तु का पुनः चवाने वाला ; ( कुमा )। ओग्गिअ वि [ दे ] ब्रामिभूत, पराभृत ; ( दे १, १४८ )। ५ ओग्गीअ पुं दि ] हिम, वर्फ ; ( दे १, १४६) । ओग्चसिय वि [ अवघर्षित] प्रनार्जित ; साफ-सुथरा किया हुआ; (राय)। अंघ युं [ओघ ] १ समूह, संघात ; ( गाया १, ४ )। २ संसार, " एते ब्रोवं तरिस्संति समुद्दं ववहारिग्गो " ( सूत्र १, ३) । ३ अविच्छेद, अविच्छिन्नता; (पण्ह १, ४)। ४ सामान्य, साधारण । सण्णा स्त्री [ °संज्ञा ] सामान्य ज्ञान: ( परुण ७)। "दिस पुं [ "दिश ] सामान्य विवज्ञा ; (भग २४, ३)। देखा ओह=त्राघ। ओघट्टिद् ( शौ ) वि [ अवघट्टित ] म्राहत ; (प्रयौ २७)। ओघसर पुं [दे] १ घर का जल-प्रवाह; २ अनर्थ, खराबी, ሉ नुकशान ; ( दे १, १७० ; सुर २, ६६ )। ओघसिय देखा ओग्घसिय। ओघेत्तव्व देखो ओगिण्ह । आचिदी (शो) स्त्री [ औचिती ] उचितता, ग्रीचिख; (रंभा)। ओचुंव सक [ अव+चुम्य् ] चुम्बन करना। संकृ---ओचुंविऊण ; (भवि)। ओचुल्ल न [दे] चुल्हा का एक भाग ; (दे १, १४३)।

```
ओचल ) देखो ओऊल ; (विपा १, २ ; सुर ३, ৬০.)।
ओचुलग र मुख से हटा हुया शिथिल-ड़ीला (वस्र);
  " ब्रोचलगनियत्था " ( जं ३—पत्र २४४ )।
ओच्य देखो अवचय ; ( महा )।
ओचिया स्त्री [अवचायिका ] तोड़ कर (फूलों को)
  इक्ट्रा करना ; ( गा ७६७ )।
ओच्चेल्लर न [दे] ऊषर-भूमी; २ जधन के रोम;
  (दे १, १३६)।
ओच्छअ ) वि [ अवस्तृत ] १ त्राच्छादित ; २ निरुद्ध,
ओच्छइय रोका हुत्रा ; ( पण्ह १, ४; गउड ; स १६४ )।
शोच्छंदिअ वि [दें] १ अपहृत; २ व्यथित, पीडित;
  (षड्)।
ओच्छण्ण वि [अवच्छन्न ] त्राच्छादित, ढ्का हुआ;
  " णिचं।उगो असोगो अं।च्छगणो सालहक्षेण "
                                         (सम
  १४२)। देखो ओच्छन्त।
ओच्छत्त न दि दन्त-धावन, दतवन; (दे १, १४२)।
ओच्छन्न देखो ओच्छण्ण; (स ११२, श्रौप )। २ श्रवष्टन्य,
  श्राकान्त ; (श्राचा )।
ओच्छर (शौ) सक [ अव+स्तृ ] १ विछाना, फैलाना ।
  २ अञ्जादित करना, ढाँकना। अञेच्छरीअदि; (नाट--
 उत्तम १०४)।
ओच्छाइय ∫ हुत्रा ; " गुच्छत्त्यारुक्खगुम्मविल्लुगुच्छत्रोच्छां-
 इयं सुरम्मं वेभारगिरिकडगपायमूलं '' ( णाया १, १--पत
  २४; २८ टी ; महा ;ेस १४० )।
ओच्छाइवि नीचे देखो।
ओच्छाय सक [अव+छाद्य् ] ग्राच्छादन करना।
 संक्र-ओच्छाइवि ; (भवि )।
ओच्छायण वि [ अवच्छाद्न ] हाँकना, पिधान ; ( स
  ४४७)।
ओच्छाहिय देखो उच्छाहिय ;
 " श्रोच्छाहिश्रो परेगा व लद्धिपसंसाहि वा समुत्तइश्रो।
   अवमाणिओ परेण य जो एसइ माणपिंडो सो।।"
                                 ं ( पिंड ४६४ )।
ओच्छिञ्ज न [दे] केरा-विवरण; (दे १, १५०)।
ओच्छिण्ण वि [अवच्छित्र ] ब्राच्छांदित ; "पतेहि य
 पुन्फेहि य झोच्छिगणपितिच्छिगणा" (जीव ३)।
```

ओच्छुंद सक [आ+क्रम्र] १ ब्राक्रमण करना । र गमन करना। त्रोच्छंदति ; (से १३, १६)। कर्म--श्रोच्छंदइ ; (से १०, ४४)। ओच्छुण्ण वि [ आक्रान्त ] १ दवाया हुआ । २ उल्लंघित; ! "ब्रोच्छुराणदुरगमपहा" (से १३, ६३; १४, १३)। ओं इछोअअ न दि] घर की छत के प्रान्तभाग से गिरता पानी; "रक्षेड्र प्रत्रग्रं मत्थएण त्रोच्छोत्रत्रं पडिच्छंती। श्रंसृहिं पहित्रघरिणी श्रोलिज्जंतं ग लक्खेइ" (गा ६२१ )। ओज्जर वि दि ] भीरु, डरपोक ; ( षड् ) । अरेज्जल देखो उज्जल (दे)। ओडजल्ल वि [ दे ] बलवान्, प्रवल् 🕫 ( दे १, १४४ ) । ओज्जाअ पुं [ दे ] गर्जित, गर्जाख ; ( दे १, १४४ )। ओज्म वि [दे] मैला, अस्वच्छ, चोखा नहीं वह ; (दे 9,985)1. ओंज्मांत देखो ओज्मा = अप + ध्या। ओज्मप्रण न [दे ] पलायन, भाग जाना ; (दे/१, १०३)। ओज्मर पुं निर्मार ] भरना, पर्वत से निकलता जल-प्रवाह; (गा ६४०; हे १, ६८; कुमा; महा )/। ओज्मारिअ [ दे ] देखो उज्मारिअ ; ( दे १, ११३ )। ओजमरी स्त्री दि ] ब्रोम, ब्राँत का ब्रावरण्यः; (दे १, 940)1 ओजमा सक [ अप+ध्या ] खराव चिन्तन करना । कवकु --ओज्मांत ; (भवि )। ओजमा देखो अउज्मा; ( उप पृ ३०४ )। ओज्माय वि [ दे ] दूसरे को प्रेरणा कर हाथ से लिया हुआ : (दे १, १६६)। ओज्मावग देखो उवज्माय ; ( उप ३४७ टी )। ओंटु पुं [ओष्ट ] होठ, अधर ; (पउम १, २४ ; स्वप्न १०४; कुमा )। ओहिय वि [ औष्ट्रिक ] उष्ट्र-संवन्धी, उष्ट्र के वालों से वना हुआ ; (कस ; स १८६)। ओडड्ढ वि [ दे ] ब्रनुरक्त, रागी, ( दे १, १४६ )। ओडु पुं[ओड़] १ उत्कल देश; २ वि. उत्कल देश का निवासी, उडिया ; (पिंग)। ओड्डिअ वि [ ओड्रीय ] उत्कल-देशीय ; (पिंग )। ओड्ढण न [दे] त्रोडन, उत्तरीय, चादर ; (दे १, १५५ )। 🖟

ओड़्ढिगा स्त्री [ दे ] ब्रोह्नी ; ( स २,११ )। ओण देखो ऊण = ऊन ; (रंभा)। ओणंद सक र अव+नन्द् र ग्रिमनन्दन करना । क्वकु-्ओणंदिज्जमाण ; ( कप्प )। ओणम ब्रक [ अब्र+नम् ] नीचे नमना । वकु—ओणमंत ; (से १, ४४)। संक्-ओणमिअ, ओणमिऊण: ( अाचा २ ; निचू १ )। ओणय वि [ अचनत ] १ नमा हुआ ; (सुर २, ४६ )। २ न नमस्कार, प्रणाम ; (सम २१)। ... ओणल्ल ब्रक [ अव+लम्ब् ] लटकना । "केसकलावु खंघे ञ्रोणल्लइ" (भवि)। ओणविय वि [ अवनमित ] नमाया हुत्रा, त्रवनत किया हुत्रा : (गा ६३४)। ओणाम सकृ [ अव+नमय् ] नीचे नमाना, अवनत करना । श्रोणामेहि; ( मुच्छ ११० )। संक्र--ओणामित्ता; (निच्)। ओणामणी ह्यी [अवनामनी ] एक विद्या, जिसके प्रभाव से वृत्त वगैरः स्वयं फलादि देने के लिए अवनत होते हैं ; (उप पृ १४४; निचू १)। ओणामिय) वि [अवनंमित] अवनत किया हुआ ; (से

ओणाविय र् १, ३६; ६, ४; गा १०३; भवि )। ओणिअत्त अक [ अपनि+चृत्] पीके हटना, वापिस आना । वक्र-ओणिअत्तंत ; (से २, ७)। ओणिअत्त वि विपनिवृत्त ] पीछे हटा हुआ, वापिस आया हुआ ; (से ४, ४८)। ओणिमिल्ल वि अवनिमीलित ] मुदित, मूँदा हुत्रा ; (से ६,८७; १३, ८२)। ओणियट्ट देखो ओनियट्ट; (प ३३३)।

ओणिञ्च पुं [ दे ] वल्मोक, चींटीओं का खुदा हुआ मिटी का हर: (दे १, १४१)। ओणीवी स्त्री [ दे ] नीवी, कटी-सूत्र ; ५ (दे १, १४० )। ओ्णुणअ वि दि ] त्रभिभूत, पराभूत ; (दे १, १६८)। ओण्णिह न [ ओन्निद्र्य ] निद्रा का ग्रमान; "ग्रोषिणहं दोव्वल्लं" (काप्र ८५; दे १, ११७)।

ओणिणय वि शिणिंक ] ऊन का वना हुआ, ऊर्ण-निर्मित; (कस)। ओत्तलहञ्ज पुं [ दे ] विटप'; ( दे १, ११६ )। 😽

ओत्ताण देखो उत्ताण; ( विक २८ )।

ओत्थय वि [अवस्तृत ] १ फैलो हुआ, प्रसन : (से २, ३)। २ त्राच्छादित, पिहित; "समंतत्रो त्रत्थयं गयणं" ( त्रावम: दे १, १४१ ; स ७७, ३७६ )। ओत्था वि दि ] अवसन्न, खिन्न : (दे १, १४१)। ओत्थइअ देखो ओच्छइय; ( गा ५६६; से ८, ६२; स` ५७६)। ओत्थर देखो ओच्छर । श्रोत्थरइ ; (पि ५०५; नाट )। ञ्जोर्त्थर पुं [ दे ] उत्साह ; ( दे १, १५० )। ओत्थरण न [ अवस्तरण ] विछौना ; ( पडम ४६,८४ )। ओत्थरिअ वि [ अवस्तृत ] १ विकाया हुत्रा ; २ व्याप्त ; (से ७, ४७)। ओत्थरिअ वि दि ] १ ब्राकान्त ; २ जो ब्राक्रमण करता हो बह ; (दे १, १६६)। ओत्थल्लपत्थल्ला देखो उत्थल्लपत्थल्ला; ( दे १,

१२२)। ओत्थाडिय वि [ अवस्तृत ] विछाया हुन्रा ; ( भवि )। ओत्थार सक [अव+स्तारय्] त्राच्छादित करना । कर्म---

ग्रोत्थारिज्जंति ; (स ६६८)। ओदइय वि [औदयिक ] १ उदय, कर्म-विपाक ; ( भग ७, १४: विसे २१७४)। २ उदय-निष्पन्न: (विसे २१७४; सुत्र १,१३)। ३ कर्मोदय-रूप भाव; "क्रम्मोदयसहावो सन्त्रो असुहो सुहो थ श्रोदङ्श्रो" ( विसे ३४६४ )। ४ उदय होने पर होनेवाला ; (विसे २१७४)। ओदच न [ ओदात्य ] उंदातता, श्रेष्ठता ; ( प्रारू )।

ओदण न [ ओदन ] भात, राँधे हुए चावल ; ( पण्ह २, ५: ग्रोघ ७१४ : चारु १ )। ओदरिय वि [ औदरिक ] पेट-भरा, पेट भरने के लिए ही जो साधु हुआ हो वह ; ( निंचू १ )।

ओदहण न [ अवदहन ] तप्त किए हुए लोहे के कोश वगैरः

ओद्ज्ज न [ औदार्य ] उंदारता ; ( प्रारू ) (

-से दागना ; (राज)।

ओदारिय न [ औदार्य ] उदारता ; ( प्रारू )। ओहंपिअ वि [दे] १ ब्राक्तान्त ; २ नष्ट; (दे१, १७१)। **ओद्धंस** सक [ अव+ध्वंस् ] १ गिराना । २ हटाना ।

अणोद्धं सिज्जमाणा विहरंति!" ( ग्रीप )। ओधाच सक [ अच+धाव् ] पीहे दौड़ना । श्रांवावह ; (महा)।

३ हराना । क्वक्-"परवाईहिं इत्रणोक्कता त्रगणउत्थिएहिं

```
ओघुण देखो अवधुण । कर्म-श्रोधुव्वति ; (पि ४३६)।
  संक्र-ओधुणिअ ; (पि ४६१)।
ओधूअ वि [ अवधूत ] कम्पित ; ( नाट )।
 ओधूसरिअ वि [ अवधूसरित ] धूसर रंग वाला, हलका
  पीला रंग वाला ; ( से १०, २१ )।
ओनियद्द वि [ अवनिवृत्त ] देखो ओणिअत्त=अपनिवृत ;
  (कप्प)।
्ञोपल्ल वि दि ] अपदीर्ण, कुणिटत ; "तते गं से तेतलिपुत्ते
  नीलुप्पल जाव असिं खंधे ओहरति, तत्थिव य से धारा ओपल्ला''
  ( णाया १, १४ )।
 ओप्प वि [दे] मृष्ट, त्रोप दिया हुत्रा ; (षड्)।
ओप्प सक अर्पय ] अर्पण करना। ओप्पेइ;
  9, ६३ )।
ओप्पा स्त्री [दे] शाण त्रादि पर मणि वगैरः का वर्षण
  कर्ना ; (दे १, १४८)।
ओप्पाइय वि [ औत्पातिक ] उत्पात-संवन्धी; ( ग्रीप)।
ओप्पिअ वि [ अपित ] समर्पित ; ( हे १,६३ )।
ओप्पिअ वि [दे] शाख पर विसा हुत्रा, "खिनमडडोप्प्य-
 पयणह" (दे १, १४८)।
ओप्पील पुं [ दे ] सम्ह, जत्था ; ( पात्र )।
ओप्पुंसिअ ) देखो उप्पुसिअ; ( गउड; पि ४८६ )।
ओप्पुसिथ 🕽
 ओवद्ध वि [ अववद्ध ] १ वँधा हुत्रा ; २ श्रवसन्त ;
  (वव १)।
भोवुज्म सक [अव+वुधू] जानना। वक्र--- ओवुज्ममाणः
  (आवा)।
ओव्मालण देखो उव्मालण ; ( दे १, १०३ )।
भोभगा वि [ अवभंगा ] भगा, नष्ट ; (से २, ६२ ; १०,
  २६ )।
 ओभावणा स्त्री [अपभ्राजना ] लोक-निन्दा, 'त्रपकीर्ति ;
  ( राज )'।
ओभास ' अक [ अव+भास् ] प्रकाराना, चमकना । वक्र--
  ओभासमाण ; ( भग ११, ६ )। प्रयो — ग्रोभासेइ;
  (भग); श्रोभासंति, श्रोभासंति; (सुज्ज १६);
  वक् ओभासमाण ; (सूत्र १, १४)।
ओभास सक [अव + भाष् ] याचना करना, माँगना ।
  कवक्र--ओभासिज्जमाण ; ( निवू २ )।
```

```
ओभास पुं[अवभास ] १ प्रकाश ; ( श्रीप )।
 महाग्रह-विशेष ; ( ठा २, ३ )।
ओभासण न [अवभासन] १ प्रकाशन, उद्योतनः
 ( भग ८,८ )। २ ब्राविभीव ; ३ प्राप्ति ; (सुत्र १, १२)।
ओभासण न [अवभाषण ] याचना, प्रार्थना ; (वव
 □ ( = )
ओभासिय वि [ अवभाषित ] १ याचित, प्रार्थित ; ( वव
  ६)। २ न याचना, प्रार्थना ; (बृह १)।
ओभुग्ग वि [ अवभुग्न ] वक, बाँका ; ( णाया १, ८—पत्र
  933)1
ओभेडिय वि [ अवमुक्त ] छुड़ाया हुत्रा, रहित किया हुत्रा;
  "तेणवि किंब्डिं जालक्लं पिव सूई-श्रोभेडिश्रो नियकुक्कुडो"
  ( महा )।
अोम वि[अवस ] १ कम, न्युन, होन ; ( ब्राचा )। २
  लघु, छोटा ; ( अोघ २२३ भा )। ३ न. दुर्भित्त, अकाल ;
  ( ब्रोघ १३ भा )। °कोट्ठ वि [ °कोष्ठ ] छनोदर, जिसने
  कम खाया हो वह ; ( ठा ४ )। °चेलग, °चेलय वि
  [ °चेळक ] जीर्ण और मिलन वस्न धारण करने वाला ;
  ( उत्त १२ ; ब्राचा )। °रत्तं पुं [ °रात्र ] १ दिन-त्तय,
 ज्योतिष की गिनती के अनुसार जिस तिथि का च्रय होता है
 वह ; ( ठा ६ )। २ अहोरात्र, रात-दिन ; ( अर्घ २८४ )।
ओमइल्ल वि [ अवमिलन ] मिलन, मैला ; ( से २, २४ )।
.ओमंथ (दे) देखो ओमत्थः ; (पात्र)।
ओमंथिय वि [दे] अधोमुख किया हुआ, नमाया हुआ ;
 (गाया १, १)।
अोमंस वि [ दे ] अपमृत, अपगत ; ( वड् )।
ओमज्जण न [ अवमज्जन ] स्नान-क्रिया ; (उप:६४८टो )।
ओमज्ञायण पुं [ अन्रमज्ञायन ] ऋषि-विशेष ; ( जं ॰ ७ ;
 कस )।
ओमज्जिअ वि [ अवमार्जित] जिसको स्पर्श कराया गया हो
 वह, स्पर्शित ; ( स ५६७ )।
ओमट्ठ वि [ अवसृष्ट] स्पृष्ट, बुया हुया ; ( से ४,२१ )।
ओमत्थ वि [ दे ] नत, त्रघोमुख ; ( पात्र )।
ओमत्थिय [ दे ] देखो ओमंथिय ; ( ग्रोघ ३८६ )।
ओमल्ल न [ निर्माल्य ] निर्माल्य, देवोच्छिष्ट
  (पड्)।
्ओमल्ल वि [ दे ] धनीभूत; कठिन, जमा हुग्रा ; ( षड् )।
ओमाण पुं [अपमान ] अपमान, तिरस्कार ; (उत्त २६)।
```

ओमाण न [अवमान ] १ जिससे चेत्र वगैरः का माप किया जाता है वह, हस्त, दण्ड वगैरः मान ; (ठा २, ४)। २ जिसका माप किया जाता है वह चेतादि ; (अणु)। ओमाळ देखो ओमल्ळ=निर्माल्य ; (हे १, ३८ ; कुमा; वज्जा ८८)।

ओमाल श्रक [ उप+माल् ] १ शोभना, शोभित होना। २ सक सेवा करना, पूजना। संक्र—ओमालिविः; (भिव)।

२ सक् सेवा करना, पूजना । संक्र—आमालिविः; (भिव) कवक्र— "श्रहवावि भत्तिपणमत्तित्यसवहसीसकुमुमदामेहिः ।

भोमालिज्जंतकमो, नियमा तित्थाहिनो होइ" . ( उप ६८६ टो )।

भोमालिअ वि [ उपमालित ] १ शोभित ; २ पूजित, अर्जित ; (भवि )।

ओमालिआ स्त्री [अवमालिका ] चिमड़ी हुई माला; (गा १६४)।

ओमास पुं [ अवमर्श ] स्पर्श ; ( से ६,६७)। ओमिण सक [ अव+मा ] मापना, मान करना। कर्म-

श्रोमिणिज्जइ ; ( श्रणु )।

ओमिय वि [ अवमित ] परिन्छिन्न, परिमित ; (सुज्ज ६)। ओमील ब्रक [ अव+मील ] सुद्दित होना, बन्द होना।

अोमील श्रक [अव+मील्] मुद्रित होना, वन्द होना। वक्र--- ओमीलंत; (से ३,१/)।

क्षोमीस वि [अविमश्र ] १ मिश्रित ; २ समीपस्य । ३ न सामीप्य, समीपता ;

" सुचिरंपि अच्छमाणो, वेरुलिओ कायमणियओमीसे ! न उवेइ कायभावं, पाहन्नगुणेण नियुएण ॥"

ओमुग्ग देखो उम्मुग्ग ; (पि १०४; २३४ )। ओमुन्छिञ वि [ अवमून्छित ] महा-मूर्छा को प्राप्त; (पउम

( ब्रोघ ७७३ )।

ओमुच्छिञ वि [ अवमूच्छित ] महा-मूर्छ को प्राप्तः; (पउम ं ७, १४८ ) । ओमुद्धग वि [ अवमूर्धक ] अधोमुखः; "श्रामुद्धगा धरणियले

ओमुद्धग वि [ अवमूर्धक ] अधोमुख; "श्रामुद्धगा धरिणयले पडित" ( सूत्र १, १ )। ओमुय सक [अव+मुच् ] पहनना । श्रोमुयइ ; ( कप्प )।

वक्र —ओमुयंत ; (कप)। संक्र —ओमुइत्ता ; (कप)। अोमोय पुं [ ओमोक ] ब्राभरण, ब्राभूषण ; (भग ११, ११)।

ओमोयर वि [अवमोदर] भूख की अपेद्मा न्यून भोजन करने वाला; (उत्त ३०)।

ओमोयरिय न [ अवमोदरिक ] १ न्यून-भोजत्व, तप-ंविरोष ; ( य्राचा )। २ दुर्भिच, त्रकाल ; ( त्रोघ ७)। ओमोयरिया स्त्री [ अवमोदरिता, °रिका ] न्यून-भोजन

्रूप तप ; ( ठा ६ )। ओय वि [ ओकस् ] गृह, घर ; ( वव ४ )। ओय वि [ ओज ] १ एक, असहाय ; ( सूत्र १, ४, २,

१)। र मध्यस्थ, तटस्थ, उदासीन ; (वृह १)। ३ पुं विषम राशि ; (भग २४,३)। ओय न [ओजस्] १ वल ; (ब्राचा)। र प्रकाश,

तेज ; (चंद ४)। ३ उत्पत्ति-स्थान में आहत पुद्गलों का समूह ; (पणण ८; संग १८२)। ४ आर्तन, ऋतु-धर्म; (ठा ३,३)। आयंसि वि [ ओजस्विन् ] १ वलवान्; २ तेजस्वी ; (सम

१५२ ; त्रोप )। ओयट्टण न [अपवर्त्तन ] पीछे हटना, वापिस लौटना ;

( उप ७६० )। ओयड्ढ सक [अप+कृत्र् ] खींचना। कवक्र—ओय-ड्ढियंत ; ( पउम ७१, २६ )। ओयण देखो ओदण ; ( पउम ६६, १६ )।

ओयत्त ब्रि [ अववृत ] अवनत, अधोमुख ; (पात्र )। ओयविय वि [ दे ] परिकर्मित ; (पग्ह १, ४ ; औप )। ओया स्त्री [ ओजस् ] शक्ति, सामर्थ्य ; (गाया १, १०— पत्र १९० )।

ओयाइअ देखो उत्तयाइयः ( सुपा ६२४ ; दे ४, २२ )। ओयाय वि [उपयात ] उपागत, समीप पहुँचा हुआ ; (णाया १, ६ ; निर १, १ )।

करने वाला; (सम १०६)। ओयाचइत्ता म्र [ओजियित्वा] १ वल दिखा कर २ चमत्कार दिखा कर ३ विद्या मादि का सामर्थ्य दिखा कर (जो दीजा दी जाय वह); (ठा ४)।

ओयारगं वि अवतारक ] १ उतारने वाला ; ३ प्रवृत्ति

्ओर वि [ दे ] चारु, सुन्दरं ; ( दे १, १४६ )। ्ओरपिअ वि [ दे ] १ ब्राकान्तः; २ नष्टः; (दे १, १७१ )। ओरपिअ वि [ दे ] पतला किया हुब्राः; छिला हुब्राः; (पाब्र)।

अोरत्त वि [दे] १ गर्विष्ठ, श्रिममानी; २ कुपुम्भ से रक्त ; ३ विदारित, काटा हुश्रा ; (दे १, १६४ ; पाश्र)। ओरत्ल्ळी स्त्री [दे] लम्बा और मधुर श्रावाज; (दे १,

१५४; पात्र )।

ओरस सक [ अव + तृ ] नीचे उतरना । श्रोरसइ ( हे ४, **⊏१)।** ओरस वि [उपरस] स्नेह-युक्त, अनुरागी ; ( ठा १० )। ओरस वि [औरस ] १ स्वोत्पादित पुत्र, स्व-पुत्र; (ठा १०)। २ उरस्य, हृदयोत्पन्न; ( जीव ३ )। ओरसिअ वि [ अवतीर्ण ] उतरा हुआ; ( कुमा )। ओरस्स वि अोरस्य | हृदयोत्पन्न, ग्राभ्यन्तरिकः (प्रारू)। ओराल देखो उराल = उदार; (ठा ४; १०; जीव १)। ओराल देखो उराल (दे); (चंद १)। भोराल न [ औदार ] नीचे देखो ; (विसे ६३१)। ओरालिय न [ औदारिक ] १ शरीर विशेष, मनुष्य और पशुद्रों का रारीर; ( ग्रौप )। २ वि. शोभायमान, शोभा वाला; (पात्र )। ३ ब्रोदारिक शरीर वाला; (विसे ३७४)। °णाम न [ °नामन् ] श्रौदारिक शरीर का हेतु-भृत कर्म; (कम्म १)। ओरालिय वि [दे] १ पोंछा हुआ; "मुहि करयलु देवि पुणु श्रोरालिङ मुहकमनु" (भिव )। २ फैलाया हुश्रा, प्रसारित "दसदिसि वहकयं व त्रोरालिक्रो" (भिव )। ओराली देखो ओरल्ली; ( सुर ११, ८६ )। ओरिंकिय न [अवरिङ्कित] महिष का त्रावाज; "कत्थइ महिंसोरिंकिय कत्थइ इंहुड्हुड्हुंतनइसलिलं'' ( पउम ६४, ४३ )। ंओरिह्ळ पुं [ दे ] लम्बा काल, दीर्घ काल; (दे १, १४४ )। ओरुंज न [दें] कीडा-विशेषः (दे १, १४६)। ओरु'भिअ वि [ उपरुद्ध ] त्रावृत, त्राच्छादित; ( गा ६१४)। ओरुण्ण वि [ अवरुदित ] रोया हुत्राः ( गा ५३८ )। ओरुद्ध वि [ अवरुद्ध ] रुका हुआ, वंद किया हुआ; (गा 500)1 ओरुभ सक [अव+रुह्] उतरना । वक्त-ओरुभमाण; (कस)। ओरुम्मा अक [ उद्+वा ] सूखना, सुख जाना । ग्रोहम्साइ; (हे४, ११∙)। ओरुह देखो:ओरुभ । वक्र--ओरुहमाण; ( संथा ६३; कस )। ओरुहण न [ अवरोहण ] नीचे उतरना; ( पडम २६, १४; विसे १२०८ )।. ओरोध देखा ओरोह=अवरोध; (विषा १,६)।

ओरोह देखो ओरुम । वक्र—ओरोहमाण; (कस; ठा ४ )। ओरोह पुं [ अवरोध ] १ अन्तःपुर, जनानखाना; ( श्रौप )। २ ब्रन्तःपुर की स्त्री; (सुर १, १४३)। ३ नगर के दरवाजा का अवान्तर द्वार ; ( गाया १, १; औप )। ४ 🕻 संघात, समूह; (राज)। ओलअ पुं दि ] १ रयेन पत्ती, बाम पत्ती; २ अपलाप, निह्नवः (दे १, १६०)। . . . . ओळअणी स्त्री [ दे ] नवोडा, दुलहिन; ( दे १, १६० )। ओल्ड्अ वि दि अवलगित ] १ शरीर में सटा हुआ, परिहित; (दे १, १६२; पात्र )। २ लगा हुआ; (से १, १६२ )। ओलइणी स्त्री दि ] प्रिया, स्त्री; (दे १, १६०)। ओलंड सक [ उत्+लङ्ग् ] उल्लंघन करना । त्रोलंडेतिः ( णाया १, १--पत्र ६१ )। ओलंब देखो अवलंब=अव+लम्ब्। संक्र-ओलंबिऊण; (महा )। ओलंब पुं [ अवलम्ब ]नीचे लटकना; ( ग्रीप; स्वप्न ७३) 🎎 ओलंबण न [ अवलम्बन ] सह।रा, त्राश्रय। °दीव पु िंदीप ] श्टङ्खला-बद्ध दीपकः ( राज ) । ओलंबिय वि [ अवलम्बित ] ब्राधित, जिसका सहारा लिया गया हो वह; ( निचू १ )। २ लटकाया हुआ; ( श्रोप )। भोलंबिय वि [उल्लंबित] लटकाया हुआ; (स्त्र २,२ औप)। ओलंभ पुं [उपालम्भ] उलहनाः "अप्पोलंभियमितं पढमस्स गायज्भयगस्स अयमर्ठे पगणते ति विमि" ्( गाया १, १)। ओलविखअ वि [ उपलक्षित ] पहिचाना हुया; ( पउम १३, ४२; सुपा २५४ )। ओलग्ग सक [ अच+लग्] १पीछे लगना। २ सेवा करना। श्रोलगंति; (पि ४८८)। हेक्-ओलिंगउं; (सपा २३४; महा )। प्रयो, संक्र-ओलग्गाविविः; (सण )। ओळग्ग वि [अवरुग्ण] १ ग्लान, विमार; २ दुर्वल, निर्वल; '( गाया १, १--पत्र २८ टी; विपा १, २ .)। ओलग्ग वि [ अवलग्न ] पीछे लगा हुत्रा, श्रनुलग्न; (महा)। ओळमा [दें] देखो ओळुमा; ( दे १, १६४)। भोलग्गा स्त्री [दे] सेवा, भक्ति, चाकरी; "करेड देवो े पंसाय मम त्र्योलग्गाए" ( स ६३६ )। "त्र्योलग्गाए वेलति जंपिडं निग्गत्रो खुज्जो" ( धर्म ८ टी )।

```
ओलग्गि वि [ अवलागिन् ] सेवा करने वाला । स्त्री-°णी;
   (रंभा)।
  ओलिंगिअ वि [ अवलग्न ] सेवित ; ( वज्जा ३२ )।
  ओळावअ पुं[दे] रयेन, बाफ पत्ती; (दे१, १६%;
  स २१३)।
  ओलि देखो ओली=ग्राली ; (हे १, ८३)।
 ओलिंद्अ पुं [ अलिन्द्क ] वाहर के दरवाजे का प्रकोष्ट ;
   (गा २५४)।
 ओलिंप सक [अव+स्पि ] लीपना, लेप लगाना।
  ·ओ<mark>हिंपमाण; (</mark> राज ) ।
  ओलिंभा स्त्री [दे] उपदेहिका, दिमक ; (दे १, १४३ ;
   गउड )।
 थोलिज्भमाण देखो थोलिह।
  ओलित्त वि [ अवलिप्त, उपलिप्त ] लीपा हुआ, कुतलेप ;
   ( परह १, ३ ; उव ; पात्र, दे १, १४८; श्रीप )।
 ओिळित्ती स्त्री [दे] खड्ग ब्रादि का एक दोष; (दे १, १५६)।
  ओलिप्प न [दे] हास, हाँसी ; (दे १, १४३) ू।
िओलिप्पंती स्ती [दे] खड्ग त्रादि का एक दोष ; ( दे १,
   १५६ )।
 ,ओलिह सक [ अव + लिह् ] ग्रास्वादन करना । क्वक् —
 ; ओल्डिफ्स्माण ; ( कप्प )।
  ओली सक [अव + ली] १ आगमन करना। २ नीचे
   थ्राना । ३ंपीछे श्राना । ''नीयं च काया श्रोलिंति''
   ( विसे २०६४ )।
 ओळी स्री [ आळी ] पंक्ति, श्रेणी ; ( कुमा )।
 ओळी स्त्री [दे] कुल-परिपाटी, कुलाचार ;
   984.)1
 ओलुंकी स्त्री [दे] वालकों की एक प्रकार की कीडा; (दे
  ٩, ٩٤٤)
 ओलुंड सक [ वि+रेचय ] भरना, टपकना, वाहर निका-
  लना। त्र्रोलुंडइ; (हे ४, २६)।
  ओलंडिर वि विरेचियत् | भरने वाला ; ( कुमा )।
 ओलंप पुं [ अवलोप ] मसलना, मर्दन करना ; ( गउड )।
 ओलंपअ पुं [दे.] तापिका-हस्त, तवाका हाथा ; (दे १,
   १६३)।
 ओलुगा वि [अवरुग्ण ] १ रोगी, वीमार ; (पात्र )। २
   भग्न, नष्ट ; ( पग्ह १, १ )। "सुक्का भुक्खा निम्मंसा
   ब्रोलुग्गा ब्रोलुग्गसरीरा" (निर १, १)।
```

```
्टोलुग्ग वि दि ] १ सेवक, नौकर ; २ निस्तेज ; निर्वल,
 वल-हीनः ( दे १, १६४ )। ३:निश्छाय, निस्तेजः ( सुर २
  १०२ ; दे १, १६४ ; स ४६६; ५०४ )।
ओलुग्गाविय वि [दे] १ वीमारः , २. विरह-पीडित ;
  ( वज्जा हुई )।
ओलुट्ट वि दि ] १ असंघटमान, असंगत ; २ मिथ्या, असत्य;
 (दे १, १६४)।
 ओलेहंड वि [ दे ] १ अन्यासक्त ; २ तृष्णा-पर ;३ प्रबृद्ध ;
 (दे १, १७२)।
थोलोथ देखो अवलोअ। वक्---ओलोअंत, ओलोए-
  माणः; (मा ५; णाया १, १६; १, १)।
ओलोट्ट सक [ अप+लुङ् ] पीछे तौटना । . वकु—ओलो-
  हुमाण ; (राज)।
ओलोयण न [ अवलोकन ] १ देखना । २ दृष्टि, नजर;
  ( उप पृ १२७)।
ओलोयणा स्ती [अवलोकना] १ देखना। २ :गवेषणा,
 खोज : (वव ४)।
ओल्ल पुं [ दे ] १ पति, स्वामी ; २ दग्ड-प्रतिनिधि पुरुष,
 राज-पुरुष विशेष ; (पिंग)।
ओहल देखो उहल=ब्राई ; ( हे १, ५२ ; काप्र १७२ )।
ओल्ल देखो उल्ल=ग्राईयु। ग्रोल्लेइ; (पि १११)।
 वक्र--ओल्लंत; ( से १३, ६६ )। कवक्र --ओल्लिज्जंत;
 (गा ६२१)।
ओह्लण न [ आर्द्र्यण ] गोला करना, भिजाना ; ( पि
  999)1
ओहर्लणी स्त्री दिं ] मार्जिता, इलायची; दालचीनी आदि
 मसाला से संस्कृत दिध ; ( दे १,१ १ ४ )।
ओहलरण न [दें] स्वाप, सोना ; (दे १, १६३)।
ओल्लिरिअ वि [दे] सुप्त, सोया हुमा ; (दे १, १६३ ;
 सुपा ३१२)।
ओह्ळ्विद ( शौ ) नीचे देखो ; (पि १११; मुच्छ १०४)।
ओल्लिअ वि [ आद्वित ] मार्द किया हुमा ; ( गा ३३० ;
़ सख्) ।
ओल्हव सक [वि+ध्यापय्] बुमाना, ठंडा करना । कवकृ-
 ओल्हविज्जंत ; (,स ३६२ ) । क्र—ओल्हवेयन्य;
 (स३६२)।
ओल्ह्रविअ [ दे ] देखो उल्ह्रवियः ( सुर १०, १४६ )।
```

\ओवं न [दें] हाथी वगैरः को वाँधने के लिए किया हुआ गर्त ; (दे १, १४६)। ओवअण न [ अवपतन ] नीचे गिरना, अधःपात ; ( से ६, ७७; १३, २२)। ओवइणी स्त्री [अवपातिनी ] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से स्वयं नीचे त्राता है या दूसरे को नीचे उतारता है; ( सुत्र २, २ )। ओवइय वि [ अवपतित ] १ अवतीर्ण, नीचे आया हुआ ; (से ६, २८; ग्रौप)। २ ग्रापड़ा हुग्रा, ग्राडटा हुग्रा; (से ६, २६)। ३ न पतन ; ( ग्रौप )। श्रोबद्य पुंसी दि तीन इन्द्रिय वाला एक सुद्र जन्तु; "से किं तं तेइंदिया ? तेइंदिया त्रणेगविहा परणता, तं जहा ;— त्रोवद्या रोहिणोया हित्थसोंडा" ( जीव १ )। ओवइय वि [ औपचियक ] उपचित, परिपुष्ट ; ( राज )। ओवगारियं वि अभिकारिक ] उपकार करने वाला ; (भग ११, ६)। ओवग्ग सक [ उप+वल्ग्, आ + क्रम् ] १ ब्राक्रमण करना; २ पराभव करना । त्रोवग्गइः ( भिव )। संक्र-ओवग्गिविः (भवि)। ओवग्गहिय वि [ औपग्रहिक ] जैन साधुत्रों के एक प्रकार का उपकरण, जो कारण-विशेष से थोड़े समय के लिए लिया ्जाता है ; ( पव ६० )। ओवग्गिअ वि [देउपविल्गत ] १ ग्रिभिग्तः २ ग्राकान्तः (से ६, ३०; पाझ; सुर १३, ४२)। ओवघाइय वि [ अीपघातिक ] उपवात करने वाला, पीड़ा उत्पन्न करने वाला : "सुयं वा जइ वा दिट्ठं न लविज्जोव-घाइयं'' (दस ८)। भोवच सक [ उप+वजू ] पास जाना । "सुहाए **त्रोव**च वासहरं" (भवि)। ओवट अक [ अप + वृत् ] १ पीछे हटना । २ कम होना, हास-प्राप्त होना। वक्त-ओवट्टंत ; ( उप ७६२ )। ओवट्ट पुं [अपवर्त्त ] १ हास, हानि ; २ भागाकार ; ( विसे २०६२) । ओवट्टणा स्त्री [अपवर्त्तना] भागाकार, भाग-हरण ; (राज)। ्ञोबट्टिअ न [ दे ] चाटु, खुशामद ; ( दे १, १६२ )। ओवट्ट वि [ अववृष्ट ] वरसा हुआ, जिसने वृष्टि की हो वह ; (से ६, ३४)।

ओवहपुं [ दे अववर्ष ] १ वृष्टि, वारिस ; ( से ६, २४)। ें र मेब-जल का सिञ्चन; (दे दे , १४२)। ओवद्विद्दअ वि [ औपस्थितिक ] उपस्थिति के योग्य, नौकर ; ( प्रयौ ११ )। ओवड अक [ अव+पत् ] गिरना, नीचे पड़ना । वक्त-ओवडंत : (से १३, २८)। ओवडण न [ अवपतन ] १ त्रवःपात : २ भस्पा-पात ; (से २, ३२)। ओवड़ वि [ उपार्ध ] ग्राधे के करीव। ीमोयरिया स्त्री ि "वमोदरिका वारह कवल का ही ब्राहार करना, तप-विशेष ; ( भग ७, १ )। ओविडि स्त्री [अपवृद्धि ] हास ; (निवू २०)। क्षोब ई । स्वी दि बिबोइनी का एक भाग ; (दे १, १४१)। ओवण न [ उपवन ] वगीचा, श्राराम: ( कुमा )। ओवणिहिय पुं [ औपनिहित, औपनिधिक ] भिज्ञाचर-विशेष: समीपस्थ भिद्गा को लेने वाला ;साधु ; ( ठा १ : श्रीप )। ओवणिहिया स्त्री [औपनिधिकी] म्रानुपर्वी-विशेष् अनुक्रम-विशेष ; ( औप )। अ वत सक [ अप+वर्त्त य् ] १ उत्तटा करना । २ फिराना; घुमाना । ३ फेंकना । संक्-आचित्तय ;:( दस १ )। क्र-ओवत्ते अव्व : ( से १०, ४० )। ओवत्त वि [ अपवृत्त ] फिराया हुआ ; ( से ६, ६१ )। ओवत्तिय वि [ अपवर्त्तित ] १ घुमाया हुत्रा । २ जिप्त ; ( गाया १, १—पत्न ४७ )। ओवत्थाणिय वि [ औपस्थानिक ] सभा का कार्य करने वाला नौकर। स्त्री—°या; (भग ११, ११) ओवमिय वि [ औपमिक ] उपमा-संबन्धी ; ( अणु )। ओविमिय । न [ औपस्य ] १ उपमा ; ( ठा ८; अणु )। ओवम्म 🕽 २ उपमान प्रमाण ; ( सूत्र १, १० )। ओवय सक [ अव+पत् ] १ नीचे उतरना । २ ग्रा पडना। वक्र—ओवयंत, ओवयमाण; (कप्प; स ३७०; पि ३६६ , गाया १, १; ६ )। ओवर्यण न [ दे अवपदन ] प्रोङ्खणक, चुमना ; ( गाया १, १--पत्र ३६ )। ओवयाइयय वि [ अरेपयाचितक ] मनौती से प्राप्त किया हुआ, मनौती से मिला हुआ ; (ठा १०)।

ओवयारिय वि [ औपचारिक ] उपचार-संवन्धी ; ( पंचा ६; पुण्क ४०६ )। ओवर पुं [ दे ] निकर, समूह ; ( दे १, १४७ ) ५ 🗇 ंओववाइय वि [ औपपातिक ] १ जिसकी उत्पति होती हो वह ; (पंच १)। २ पुं. संसारी, प्राणी ; ( श्राचा )। ३ देव या नारक जीव; (दस ४)। ४ न देव या नारक जीव का शरीर ; (पंच १) । १ जैन ग्रागम-ग्रन्थ विशेष, श्रीपपातिक स्त्र ; (श्रीप)। ओवस्निय वि [ औपसर्गिक ] १ उपसर्ग से संबन्ध रखने वाला, उपद्रव—समर्थ रोगादि । २ राव्द-विशेष, प्र परा त्रादि अन्यय रूप राज्द ; ( अणु )। ओवसमिअ वि [ औपशमिक ] १ उपशम; २ उपशम से उत्पन्न ; ३ उपशम होने पर होने वाला; (विसे २१७४)। ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगन्धि काष्ट-विशेष; २ वि. रति-योग्य ; (दे १, १७३)। ओवह सक [अव+वह्] १ वह जाना, वह चलना। ्रं हुबना। कत्रकृ—अं बुब्भमाणः; ( कस )। ओवहारिअ वि अोपहारिक ] उपहार-संबन्धी ; ( विक ७५ )। 'ओवहिय वि [ औपधिक ] माया से गुप्त विचरने वाला : ( णाया १, २ )। ओवाअअ पुं [दे] ब्रापातप, जल-समूह की गरमी; '(पड्)। ओवाइय देखो ओववाइय ; (राज)। भोवाइय देखो उवयाइय ; ( सुपा ११३ )। ओवाइय वि [ आवपातिक ] सेवा करने वाला ; ( ठा . 90)1 ओवाडण न [ अवपाटन ] विदारण, नाश ; (ठा २, ४)। भोवाडिय वि [ अवपाटित ] विदारित ; ( श्रौप )। भोवाय सक [ उप + याच् ] मनौती करना। वक --ओवायंत, ओव'इयमाण ; ( सुर १३, २०६ ; गाया १, ८—गत्र १३४ )। ओवाय पुं [अवपात] १ सेवा, भक्ति ; ( ठा ३, ३ ; त्रोप )। २ गर्त, खट्टा ; (पण्ड १, १ )। ३ नीचे गिरना ; ं (पएह १,४′)। 🗥

ओवाय वि [ औपाय ] उपाय-जन्य, उपाय-संवन्धी ; ( उत्त

१, २५)।

ओवार सक [ अप+वारय ] ब्राच्छादन करना, दकना । संक्-ओवारिअ; ( अमि २१३ )। अोवारि न दि ] धान्य भरने का एक जात का लम्बा कोठा, गोदाम ; ( राज )। ओवारिअ वि [दे] डेर किया हुमा, राशी-कृत ; (स ४८०; ४८ )। ओवारिअ वि [ अपवारित ] आच्छादित, ढका हुआ ; (मै६१)। **ओवास** ग्रक [ अव+काश ] शोभना, विराजना । ग्रोवा-सइ; (प्राप)। ओवास पुं [ अवकाश ] अवकाश, खाली जगह; (पात्र; प्राप्त; से १, १४ )। ओवास पुं [ उपवास ] उपवास, भोजनाभाव ; ( पउम ४२, ८९ )। ओवाह सक [ अव+गाह् ] ग्रवगाहना । त्रोवाहइ ; (प्राप्र)। ओवाहिअ वि [ अपवाहित ] १ तीचे गिराया हुत्रा ; ( से ६, १६; १३, ७२)। २ घुमा कर नीचे डाला हुआ; (से 0, 44 ) 1 ओविअ वि दि ] १ ब्रारोपित, ब्रध्यासित; २ मुक्त, परित्यक्त; ३ हत, छोना हुआ ; ४ न खुशामद ; ५ रुदित, रोदन ; (दे १, १६७)। ६ वि परिकर्मित, संस्कारित; (कप्प)। ७ खचित, न्यास ; ( ग्रावम )। उज्ज्वातित, प्रकाशित ; ( गाया १, १६ )। ६ विभूषित, श्रंगोरित ; (प्राप)। देखो उविय। अविद्ध वि [अपविद्ध ] १ प्रेरित, ब्राहत ; (से ७, १२)। २ नीचे गिराया हुआ ; (सं १३, २६)। ओवील सक [ अव + पीडय् ] पीडा पहुँचाना, मार-पीट करना। वक्-आविलिमाण; ( णाया १, १८-पत्र २३६८) । ओवीलय देखो उन्वीलय ; ( परह १, ३ )। ओवुक्ममाण देखो ओवह। ओवेहा स्त्री [ उपेक्षा ] १ उपदर्शन, देखना ; २ अवधीरण ; : "संजयगिहिचोयखचोयणे य वावारत्रोवेहा" ( त्रोघ -१७१ भा )। <sup>°</sup>ओव्चण देखो जोव्चण ; ( से ७, ६२ )। ंओब्बत्त अकं [अप + वृत् ] १ पीझे फिरना, लौटना । २ अवनत होना । संक्र--ओवित्तिऊण ; (ब्रोघभा ३० टी) ।

अवनत ; (से ८, ८४)। औस पुं दि देवो ओसा ; (राज)। °चारण पुं िचारण ] हिम के अवलम्बन से जाने वाला साधु; (गच्छ २)। ओसक्क अक अव + ष्वष्क् ] १ पीछे हटना, अवसरण करना । २ भागना, पलायन करना । ३ उदीरण करना, उत्तेजित करना । त्रोसक्कइः (पि ३०२; ३१४) । वक्र---ओसक्कंत, ओसक्कमाण ; ( से ४, ७३; स ६४ )। संक्र—ओसक्कइत्ता, ओसक्किय, ओसक्किऊण; (ठा ८; दस ४; सुर २, १४ )। ओसक्क वि [ दे अवष्विष्कत ] श्रपस्त, पीके हटा हुशा; (दे १, १४६ ; पाञ्र )। ओसक्कण न [अवष्वष्कण] १ अपसरण ; (स ६३)। २ नियत काल से पहले करना ; (धर्म ३)! ३ उत्तेजन ; (वृह २)। ∨ञोसट्ट वि [दे] विकसित, प्रकुल्लित ः ( षड् )। ुओसडिअ वि [ दे ] त्राकोर्ण, न्याप्त ; ( षड् ) । ओसढ न [ ओषध ] दवा, इलाज, भैषज; ( हे १, २२७)। ओस्डिअ वि [ औषधिक ] वैद्य, चिकित्सक ; ( कुमा ) । ्रञ्जोसण न [ दे ] उद्देग, खेद ; ( दे १, १४४ )। ओसण्ण वि [अपसन्त ] १ खिन्त ; ( गा ३८२ ; से १३, ३०)। २ शिथिल, ढीला; (वव ३)। देंखो ओसन्न । ओसण्ण वि [ दे ] त्र टित, खिरडत ; ( दे १, १४६; षड् )। ओसण्णं अ [ दे ] प्रायः, बहुत कर ; ( कप्पे )। ओसत्त वि [ अवसक्त ] संबद्ध, संयुक्त; ( णाया १, ३; स ४४६ )। ओसिध देखों ओसिह ; ( य २, ३ )। 🗸 ओसन्द्र वि 🕻 🕻 🕽 पातित, गिराया हुन्ना ; ( पात्र ) । 🤚 ओसन्न देखो ओसण्ण=त्रवसन्न ; ( सुर ४, ३४ ; णाया १, ५; सं ६; पुण्क २१ ) । ३ न एकान्त ; " ग्रोसन्ने दंइ गेगहइ वा " ( उव )। ओसन्नं देखो ओसण्णं ; (क्रम १, १३ ; विसे २२७४ )। ओसिपणी स्त्री [अवसिपणी ] दरा कोटाकोटि सागरोपम-परिमित काल-विशेष, जिसमें सर्व पदार्थी के गुणों की कमशः हानि होती जाती है ; (सम ७२ ; ठा १)।

ओव्वत्त वि [ अपवृत्त ] पिछे फिरा सुत्रा ; २ नमा हुत्रा ;

ओसमिअ वि [ उपशमित ] शान्ति प्राप्त ; (सम ३७ ) । ओसर अक [अव+तृ] १ नीचे आना। जन्म लेना । श्रोसरइँ ; (षड् )। ओसर अक [अप + स ] अपसरण करना, पीछे हटना । २ 🕽 सरकना, विसकना, फिसलना । आसरइ ; ( महा; काल ) । वकृ—ओसरंत; (गा १८; ३६३; से ६, २६; ६, प्तर ; १२ , ६; से ६३ )। ओसर सक [ अव + सृ ] ग्राना, तीर्थंकर ग्रादि महापुरुष का पधारना ; ( उप ७२८ टी ) ओसर पुं [ अवसर ] १ अवसर, समय; (सुत्र १, २)। २ ब्रन्तर ; (राज)। ओसरण न [ अवसरण ] १ जिन-देव का उपदेश-स्थान ; (उप १३३ ; रयण १)। २ साधुत्रों का एकत्रित होना; (सुअ १, १२ )। ओसरण न [ अपसरण ] १ हटना, दूर होना । २ वि. दूर करने वाला ; " वहुपात्रकम्मश्रोसरणं" ( कुमा १ )। अोसरिअ वि [दे] १ ब्राकोर्ण, व्याप्त ; २ ब्राँख के इसारे से संज्ञित ; (षड्)। ३ त्रधोमुख, त्रवनत ; ४ी न् ब्रॉंख का इसारा ; (दे १, १७१)। ओसरिअ वि [अवसृत ] त्रागत, पंधारा हुत्रा ; ( उप ७२⊏ टी ) । ओसरिअ वि [ अपसृत ] १ पोक्वे हटा हुआ ; ( पउम १६, २३; पात्र ; गा ३४१)। २ नं अपसरण ; (से २, 5)1 ओसरिअ वि [ उपस्त ] संमुखागत, सामने त्राया हुत्रा ; (,पाग्र)। अोसरिआ स्त्री [दे] त्रलिन्दक, वाहर के दरवाजे का प्रकोष्ट; (दे १, १६१)। ओसव पुं [उत्सव ] उत्सव, त्रानन्द-त्तरण ; ( प्राप्र )। ओसविय वि [ उच्छ्यित ] ऊँचा किया हुआ ; ( पउम ८, ३६६ )। अोर्सन्विअ वि [दे] १ शोभा-रहित; २ न अवसार, खेद ; (दे १, १६८)। ओसह न [ औषध ] दवाई, भैषज ; (ग्रीप ; स्वप्न ४६) । ओसहि° ही स्री [ ओपिंग ] १ वनस्पति ; ( पराग १ )। २ नगरी-विशेष ; ( राज )। °महिहर पुं [ °महिधर ] पर्वत-विरोप ; ( अच्चु ४४ )।

ओमहिअ वि [ आवस्यिक] चन्द्रार्व-दानादि वत की करने वाला ; (गा ३४६)। ओसा सी [ दे ] १ ग्रांस, निशा-जल ; ( ज़ी ४ : ग्राचा ; ्विसे २५७६)। र दिस, बर्फः ( दे व, १६४)। ओसाअ पुं [ दे ] प्रहारको पोड़ा ; ( दं १, १५२ ) । ओसाअ पुं [ अवश्याय ] हिम, ब्रोस ; ( से १३, ४२ ; दे ८, १३)। ओसाअंत वि [दे] १ जँभाई खाता हुत्रा/त्रालसी; २ वैटता ; ३ वेदना-युक्त ; ( दे १, १७० ) । ओसाअण वि [ दे ] १ महीशान, जमीन का मालिक ; २ स्रापेशान ; ( पर् )। ओसाण न [अवसान] १ ब्रन्त ; ( रा४ )। समीपता, मामीप्य ; ( स्य १, ४ )। ओसाणिहाण वि दि विधि-पूर्वक अनुष्टित ; (दं १, 963)1 ओसायण न [ अवसादन ] परिशाटन, नागः; ( त्रिमे ) । थोसार सक [अप+सारय्] हा करना। 📤( स ४०८ ) । कर्म—य्रोगाग्जिजंनु; (स ४१० ) । संग्र--ओसारिचि ; ( भवि )। थोसार पुं [ दे ] गो-वाट, गो-वाड़ा ;ः ( दे १, १४६/) । ओसार पुं [ अपसार ] अपसरण; ( से १३, १४ )। थोसार दंखो ऊसार = उत्सर; (भवि)। ओसार पुं [अवसार ] कवच, वस्तर ; ( मे १२, ४६ )। ओसारिअ वि [ अपसारित ] दृर किया हुआ, अपनीत ; ( गा ६६; पडम २३, ⊏ )। ओसारिअ वि [ अवसारित ] यवलम्बिन, लटकाया हुया : (श्रीप)। ओसास ( त्रप ) देखां ओवास = त्रवकाश ; ( भवि )। ओसिअ वि [ दें] १ श्रवल, वल-रहिन; ( दं १, ४५० )। . २ अपूर्व, असाधारगः; ( पड् ) । ओसिअंत वक [ अवसीदत् ] पीड़ा पाता हुया ; (हे १, ५ १०१ : सं ३, ४१ )। ओ्रिसंबिअ वि [ दे ] ब्रात, सुँघा हुया; ( दं १/ १६२ ; पाद्य )। ओसिंचित् वि [ अपसेचियतः ] श्रपसेक करने वाला ; (सृत्र २,२)।

ओसिक्खिअ:न [ दे ] १ सित-न्याघात ; २ अरित-निहित ;

्ओसित्त वि [ दे ] उपलितः ; ( दं १, १४८ )। ओसिय वि [ अवसित ] १ पर्यविति ; २ , उपशान्त ; (सूत्र १, १३)। २ जित, पराभत ; (विसे )। ् ओफ़िरण न [ दे ] व्युत्सर्जन, परित्याग ; ( पड् ) । ओसीअ वि [दें] त्रधो-मुख, ब्रवनतः; (दे १, १६८)। ओसीर देवो उसीर : ( पग्ह २, ४ )। ओसीस अक [अप + वृन् ] १ पोड़े हटना ; २ घूमना, फिरना। संक्र -ओसोसिऊण ; ( दे १, १४२ )। ओसीस वि ] व्यपग्रत ; ( दे १, १५२ )। ओसुअ वि [ उत्सुक ] उत्मण्जि ; ( प्राप्र)। ,श्रोसुंखिश्रवि [ दे ] उत्प्रेज्ञित, कल्पिन ; (दे १, १६१)। ओखुंभ सक [अव+पानय्] १ गिरा देना। २ नष्ट करना । कर्म--ग्रं।मुट्यंति ; (स ७, ६१) । वह--ओस्नं-(मं ४, ४४)। कत्रक्त-अोसुव्मंतः (पि ४३४ )। ओसुबःक सक [ तिज् ] तीच्या करना, तेज करना । श्रोसु-क्कड़; (हे ४, १०४)। अोसुक्क वि[अबराप्क] मृता हुवा; (पडम ५३, ७६ ; दे ४, १४ )। ओसुक्ख अक [ अव+शुप् ] स्वना । वक्र-ओसुक्खंतः (मंह, ह३)। अोसुद्ध वि [दे] १ विनिपतितः ; (दं १, १४७)। २ विनाशित : (सं १३, २२ )। ओसुञ्भंत देखे। ओसु भ। ओसुय न [ औत्सुक्य ] उत्सुकता, उत्काठा ; ( ग्रीप; पि ३२० ए )। ओसोयणी स्री [ अवस्वापनी ] विद्या-विशेष, ओसोवणिया जिसके प्रभाव से इसरे को गाढ़ निद्राधीन ओसोचणी किया जा सकता है ; ( सुपा . २२० ; णाया १, १६ ; कप्प )।. श्रीस्सा [ दे ] देखे ओसा ; ( कस ) । ओस्साड पुं [अवशाट] नारा, विनारा : (सण्)। ओह देखों ओघ; (पगह १,४; गा ५१८; निचू १६; ब्रोघ २; धम्म १० टी ) । १ सूत्र, शास्त्र-सम्बन्धी वाक्य ; (विसे ६५७ )। औह सक [अच + तृ] नीचे उत्तरना । श्रोहइ; (हे ४, ८४)। ओहंक पुं दि ] हास, हाँसी ; (दे १, १४३)। 👙

(दं १, १७३)।

ओहंजिलिया स्त्री दि ] चुद्र जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव-विरोष ; ( जीव १ )। ओहंतर वि [ ओघतर ] संसार पार करने वाला (मुनि) ; (आचा)। ्र ओहंस पुं दि ] १ चन्दन ; २ जिस पर चन्दन धिसा जाता है वह शिला, चन्द्रौटा; (दे १, १६८)। ओहट्ट ग्रक अप+घट्ट ] १ कम होना, हास पाना । २ ३ सक हटाना, निवृत करना । ब्रोहट्ड ; ( हे ४, ४१६) । वक्त-आहर्द्धतः ( से ८, ६०; सुपा २३३)। ओहट्ट पुं दि । १ त्रवगुण्ठन ; २ नीवी, कटो-वस्त्र ; ३ वि. अपरत, पीछे हटा हुआ ; ( दे १, १६६ ; भवि )। ओहट ) वि [अपघट्टक) निवारक, हटाने वाला, निषेधक; ओहट्टय ∫ (विषा १, २ ; साया १, १६; १८)। , ओह्रिअ वि [ दे ] दूसरे को दवा कर हाथ से गृहीत ; ( दे १, १४६ )। ओहट्ट पुं दि ] हास, हाँसी ; (दे १, १४३)। ओहहु वि [ अवघृष्ट ] विसा हुआ ; ( पडम ३७, ३ )। ओहडणी स्त्री [दे] त्रर्गला ; (दे १, १६०)। ओहत्त वि [ दे ] अवनत ; ( दे १, १४६ )। ओहत्थिअ वि [ अपहस्तित ] परित्यक्त, दूर किया हुआ ; (मैं ३४)। ओह्य वि [ उपहत ] उपवात-प्राप्त ; ( णाया १, १ )। ओह्य वि [ अवहत ] विनाशित ; ( ग्रीप )। ओहर सक अप + ह ] अपहरण करना । कर्म--अं।हरि-त्रामि ; (पि ६८)। ओहर अक [अव + हू ] टेढ़ा होना, वक होना। सक उलटा करना। ३ फिराना। संक्र-ओहरिय ; ( श्राचा २, १, ७ )। ओहर न [ उपगृह ] छोटा गृह, कांठरो ; ( पगह १, १ )। ओहरण न [अपहरण] उठा ले जाना, अपहार ; ( उप 1 (303 🎲 ओहरण न [दे] १ विनाशन, हिंसा ; २ असंभव अर्थ की संभावना ; (दे १, १७४)। ३ ग्रह्म, हथियार ; (स **५३**9; ६३७)। ४ वि. आद्रात ; (पड़ )। · · · ओहरिअ वि (दे. अपहत ) १ फेंका हुआ; (से १३, ३)। २ नीचे गिराया हुया ; (से ३, ३७)। ३ उतारा हुया, उतारित ; ( स्रोध ८०६ )। ४ अपनीत ; ' स्रोहरिस्रभह्न्य भारवहो " ( श्रा ४० )।

्ओहरिस वि [ दे ] १ अ। घात, सूँवा हुअ चिसने की शिला, चन्द्रौटा; (दे १, १६६ मा )। ओहल देखो उऊखल; (हे १, १७१; कु ओहलिय वि[अवखलित] निस्तेज हि किया हुआ; "अंधुजल।हिलयगंडयलो" ( र् सग )। ्रओहळी स्त्री [ दे ] ग्रोघ, समूह ; (सुपा ३ है )। ओहस सक [उप + हस्] उपहास करना । ह कवक -ओहंसिज्जंत ; ( से १४, १० ) । क्र-ओहस-णिज्जः (स८)। ओंहिसिअ न [दे] १ वस्र, कपड़ा , २ वि. धूत, कम्पित ; (.दे १, १७३)। ओहसिअ वि[ उपहसित ] जिसका उपहास किया गया हो वह ; (गा ६०; दे १, १७३; स ४४८) ओहाइअ वि [ दे ] त्रघो-मुख ; ( दे १, १४८ )। ओहाडण न [अखबाटन] बकना, पियान् ; (वन १)। ओहाडणो स्री [दे अवघाटनी ] १ विधानी ; (दे १) (जीव ३)। १६१)। २ एक प्रकार की झांढनी; वन्द किया हुआ; ओहाडिय वि अवघाटित । १ पिहित, ''वइरामयकवाडोहाडियाद्रो'' ( जं १—पत्र ७१ ) । स्थगित ; ( आव १ )। , ओहाण न [ अवधान ] उपयोग, ख्यार्ह ; ( त्राचा ) । ओहाण न [ अवधावन ] त्रवक्रमण, पोंहे हटना ; ( निचू १६ )। ओहाम सक [ तुल्य ] तौलना, तुलना का \_\_\_ शोहामइ ; (हे ४, २४)। वकु—ओहामंतः, (कुमा)। ओहामिय वि [ तुलित ] तौला हुआ ; (पायः सुपा २६६ ) । ओहामिय वि [दे] १ ग्रिमिमूत ; (षड्)। २ तिरस्कृत ; (स ३१२ ; ग्रोघ ६०)। ३ वंद किंग् हुआ, स्थगित ; "जह वीणावंसरवा खणेण आहामिया <sup>सव्दा</sup>" 8E, & ) 1 " ओहार सक [अव+धारय् ] निरचय करना । संक्र--ओहा-रिअ; ( अभि १६४ )। ओहार पुं [दे] १ कच्छप ; २ नदी वगैर के बीच की शुब्क जगह, द्वीप ; ३ श्रंश, विभाग ; ( दे १, १६७)। जलचर-जन्तु विशेष ; ( पगह १, ३ )।

ओहार पुं [ अवधार ] निश्वय । °च वि [ °चत् ] निश्चय वाला ; (इ४६)। ओहारइत्तु वि [अवधारियतृ] निश्चय करने वाला ; (राज)। ओहारइत्तु वि [अवहारियतृ ] दृसंर पर मिध्याभियोग लगाने वाला ; ( राज )। ∙ओहारण न [ अव बारण ] नियम, निश्चय ; ( द्र २ ) । ओहारणी स्रो [अववारणो ] निश्चयात्मक भाषा ; ''ब्रोहार्गिं ब्रिप्यकारिगिं च भासं न भाविज्ज सया स पुजां'' ( दस ८, ३ )। ओहारिणी स्वी [अवधारिणी ] ऊपर देखां ; (भास 98)1 ओहाव सक [आ+क्रम् ] ब्राक्रमण करना । य्रोहावइ ; (हे ४, १६०; पड् )। ओहाच श्रक [अव+श्राव् ] पोझे हटना । वक्त-अोहाचंत, ओहार्वेत ; ( ब्रोव १२६ ; वव ८ )। ओहाचण न [अववावन ] १ त्रपसर्गण, पलायन ; ( वव ं १)। २ दोना से भागना,दोन्ना को छाड देना; ( वव ३ )। ओहावणा स्रो [ अपभावना ] तिरस्कार, त्रनादर ; ( उप १२६ हो : स ४१० )। ओहावणा ह्यो [आक्रान्ति ] श्राक्रमण ; (काल )। ओहाविअ वि [अरभावित ] १ तिरस्कृत ; ( मुपा २२४)। र ग्लान, ग्लानि-प्राप्त; (वव ८)। ओहाविश्र वि[अवधावित] पलायित, अपमृतः (दस-चू १, २ )। ओहास पुं [ अवहास, उपहास ] हाँसो, हास्य ; ( प्राप्र; मे ४३)। ओहासण न [ अवभाषण ] याचना, माँग, विशिष्ट भिन्ना ; ( ग्राव ४ )। अोहि वृंह्यो [ अवित्र ] १ मर्यादा, सोमा, हद ; ( गा १७०; २०६)। २ रूपि-पदार्यका अतोन्दिय ज्ञान-विरोप; · ( उवा : महा )। °जिंग पुं [ °जिंत ] अविधान वाला साबु; (पगह २, १)। "णाण न [ "ज्ञान ] अवधि ज्ञान; (वत १)। °णाणावरण न [°ज्ञ:नावरण] अभि-ज्ञान का प्रतिबन्धक कर्म: (कन्म १)। °दंखण न [ब्द्रांन]

स्पी वस्तु का अतीनिद्रय सामान्य ज्ञान : ( सम **ंदंसणावरण न [ंदर्शनावरण]** श्रवधिदर्शन का धावानक कर्म; (ठा ६)। °नाण देखां 'णाण; (प्रान्)। भरण न [ °मरण ] मरण-विरोव ह ( भग १३, ७ )। ओहिअ वि [ अवतीर्ण ] उतरा हुमा ; ( हुमा )। ओहिण्ण वि [अपिनन] रांका हुमा, लटकाया हुमा; (से १३, २४)। ओहित्य न [ दे ] १ विवाद, वदः २ रमव, वेगः ३ वि. विचारित : ( दं १, १६८ )। ओहिर देखी ओहीर। श्रीहिरइ ; ( पर् )। ओहिर देखो ओहर = अप+ह। कर्म — यं।हिरियामि ; (पि E= ) 1 . ओहोअंत वि [ अबहोयमान ] कमराः कम होता हुवा : (से १२, ४२)। ओहीण वि[अबहोन ] १ पींके रहा हुया ; ( यभि ४६ )। २ अयगत, गुजरा हुया ; ( से १२, ६७ )। ओहीर अक [ नि+द्रा ] सा जाना, निदा लेना ; (हे ४, १२)। वक् --ओहोरमाण ; ( णाया १, १ : विना २, १; कप्प )। ओहीरिअ वि [ अवधोरित ] तिरस्कृत, परिभृत ; ( प्राना २, १) । ओहोरिअ वि [दे] १ उद्गोत; २ अवयन्न, खिन्न ; (दं 9, 963) 1 ओहुं अ वि [ दे ] श्रभिभृत, पराभृत ; (दं १, १४८)। ओहु ज देखो उबहु ज। श्रोहु जर ; ( भवि )। ओहुंड वि [दे ] विफल, नियस्त ; (दं १, १४४)। ओहुट्पंत वि [आकम्प्रमाण] जित पर श्रास्मण किया जाता हो वह ; ( सं ३, १८)। ओहर वि [दे] १ अवनत, अवाङ्मुल ; (गडर)। २ 🗸 बिन्न, बेंद-प्राप्त ; ३ स्नस्त, ध्वस्त ; ( दं १, १४७ ) । आंहुर्छ वि [दे] १ लिन; २ अन्तर, नोरे फुरा हुन। ; (भवि)। ओहणण न [अबयूनन ] १ कन्न; २ उत्तर्वन : ३ अनुवी करण से मिन्न ब्रन्थि का भेर करना ; ( ब्राचा १, ६, १ )। बोह्नय वि [ अबयूत ] उल्लंबिन ; ( बृह १ )।

क

क पुं [क] १ प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम व्यव्जनाचार, जिसका उचारण-स्थान कराठ है; ( प्राप; प्रामा) । २ ब्रद्मा ; जिसका उचारण-स्थान कार्य २, र ... , (दे ४, २६)। ३ किए हुए पाप का स्वीकार ; "कत्ति कडं मे पापं '' ( ग्रावम ) । ४ न पानी, जल ; (स ६११)। ५ सुख; (सुर १६,४४)। देखो °अ = क। क देखों किम्; (गउड; महा)। कइ वि. व. कित विकतना "तं भंते ! कइदिसं श्रोभासेइ" · ( भग ) । °अ वि [ °क ] कतिपय, कईएक, "मोएमि जाव तुज्मां, पियरं कइएसु दियहेसुं'' ( पउम ३४,२७ )। °अव वि [ °पय ] कतिपय,कईएक; ( हे १,२५० )। त्र [ °चित् ] कईएक ; (उप पृ ३)। °तथ वि (°थ कितनावाँ, कौन संख्या का ? ; ( विसे ६१७ )। °वइय, °वय, °वाह वि [ °पय ] कईएक ; ( पउम ६१, १६ ; उवा; पड्; कुमा; हे ९,२४०)। °वि ग्र [°अपि] कईएक ; (काल; महा )। °विह वि [°विध्व ] कितने 🗷 प्रकार का; ( भग )। कड़ अ किदा कित्र, किस समय ? "एआई उरा मज्को थणभारं कइ णु उव्वहइ ? " ( गा ८०३ )। कइ पुं [किपि] वन्दर, वानर ; (पात्र )। °दीच पुं िंद्धीप ] द्वीप-विशेष, वानर-द्वीप ; (पटम ४४,१६)। °द्धय, °धय पुं [°ध्वज] १ वानर-द्वीप के एक राजा का नाम; (पउम ६,⊏३)। २ अर्जुन ; (हे २, ६०)। °हसिअ न [°हसित ] १ स्वच्छ ब्राकाश में ब्रचानक वीज-ली का दर्शन; २ वानर के समान विकृत मुँह का इसना; (भग ३,६)।. कइ देखो कवि = कवि; (गडड; सुर १,२७)। °अर (ग्रप) पुं [किवि] श्रेष्ट किव; (पिंग)। "मा स्त्री [ "त्व ] कवित्व, कविपन; ( पड् )। °राय पुं [°राज] १ श्रेष्ट किंव; (पिंग)। २ "गउडवहो" नामक प्राकृत काव्य के कर्ता वाक्पतिराज-नामक कवि : "श्राप्ति कइरायइं यो वप्यइराश्रो ति पगाइलवो'' ( गउड ७६७ )। कड्अ पुं क्रियिक विरोदने वाला, ब्राहक ; "किणंतो कइस्रो होइ, विक्किणतो य वाणिस्रो" ( उत्त ३४, १४ )। कइअंक कइअंकसइ } युं [दे], निकर, समूह; (दे २, १३)। कड्अव न [ कैतव ] कपट, दम्भ ; ( कुमा; प्राप्र )।

34

कह्आ ब्र [कदा] कत्र, किस समय ?; (गा १३८५; कुमा )। '**कइउ**ल्ल वि ['दे ] थोडा, ग्रल्प ; ( दे १, २१ )।।' कइंद पुं िकवीन्द्र ] श्रेष्ठ कवि ; ( गडड )। कइकच्छु स्त्री [ किंपिकच्छु ] वृत्त-विशेष, केवाँच ; ( गा ५३२ )। कइगई स्त्री [ कैकयी ] राजा दशरथ की एक रानी ; ( पडम ६६, २१ )। कइत्थ पुं किपित्थ । १ वृत्त-निरोब, कैथ का पेड : २ फल-विरोब, कैथ, कैथा ; ( गा ६४१ )। कइम वि कितम ] बहुत में से कौन सा ? (हे १,४८; गा ११६)। कइयहा ( अप ) अं [ कदा ] कत्र, किस समय ? ( सण )। कइर पुं [ कदर ] यृत्त-विशेष ; "जं कद्दरुक्खहिंद्रा इह दसकोडी दविणमित्थं'' (श्रा १६)। कइरच न किरच ] कमल, कुमुद ; (हे १, १५२ )। कइरविणी स्त्री [ कैरविणी ] कुमुदिनी, कमलिनी; (कुमा)। कइलास पुं [ कैलास, °श] १ स्वनाम-ख्यात पर्वत विशेष ; (पात्रा; पउम ५, ५३; कुमा)। २ मेरु पर्वत; (निचू १३)। ३ देव-विशेष, एक नाग-राज ; (जीव ३)। °स्तय पुं [ °शय ] महादेव, शिव ; । (कुमा )। देखो केलास। कइलासा स्नी किलासा, °शा ] देव-विशेष की एक राज-धानी; (जीव ३)। कइल्लयइल्ल पुं [ दे ] स्वच्छन्द-चारी वैल; ( दे २, २४)। कइविया स्त्री [दे] वरतन-विरोध, पीकदान, पीकदानी; ( साया १, १ टी-पत्र ४३ )। कइस ( अप ) वि [ कीदृश ] कैसा ; ( कुमा )। कईया ( अप ) देखो कईआ; ( सुपा ११६ )। कईवय देखों कइवय; ( पउम २८, १६८)। कईस पुं [ कचीश ] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कथि ; ( पिंग )। कईसर पुं [ कबीश्वर ] उत्तम कवि ; ( रंभा ) । कड पुं कितु यह ; (कंप्यू)। कउ ( अप ) अ [ कुतः ] कहां से ; ( हे ४, ४१६ )। कंडअ वि दि ] १ प्रधान, मुख्य ; २ चिन्ह निशान ; (दे कउच्छेअय पुं [ कोक्षेयक ] पेट पर वँधी हुई नलवार ; (हे १, १६२ ; षड् )।

कडड न [दें. ककुदं ] देखां कडह = ककुद ; (पड्)। कडरअ ) पुं [कोरच ] १ कुरु देश का राजा ; २ पुंची कडरच ) कुरु वंश में उत्पन्न; ३ वि. कुरु (देश या वंश ) सं संवन्ध रखने वाला ; ४ कुरु देश में उत्पन्न ; (प्राप्र ; नाट ; हे १, १६२)।

कउल न [दे] १ करीप, गोइठा का चूर्ण; (दे २, ७)। कउल न [क़ोल ] तान्त्रिक मत का प्रवर्तक प्रन्थ, कौलो-पनिषद् वगैरः। २ वि. शक्ति का उपासक। ३ तान्त्रिक मत को जानने वाला; ४ तान्त्रिक मत का अनुयायी। ५ देवता-विरोप;

" विसिविज्ञंतमहापमुदंसणसंभमपरोप्परारूडा । गयणे च्चिय गंधउडिं कुणंति तुह कडलणारीत्रो " ( गउड )।

कउलय देखां कउरवः; ( चंड )। कउसल न [ कौशल ] कुरालता, दत्तता, हुशियारी ः (हे १, १६२ः; प्राप्र )।

ं कउह न [ दे ] नित्य, सदा, हमेशा ; ( दे २, ४ )। कउह पुंन [ ककुद ] १ वैल के कंघे का कुत्र्वड ; २ सफेद छत्र वगैरः राज-चिह्न ; ३ पर्वत का अप्रभाग, टोंच ; ( हे १, २२४ )। ४ वि. प्रधान, मुख्य ;

> " कलरिभियमहुरतंतातलतालवंसकउहाभिरामेसु । सहेसु रञ्जमाणा, रमंती साइंदियवसटा " ( णाया १, १७ )।

देखो ककुरु।

कडहा सी [ककुभ् ] १ दिशा; (कुमा); २ शोभा, कान्ति; ३ चमा; पुष्पां की माला; ४ इस नाम की एक सागिगो; ४ शास्त्र; ६ विकीर्ण केश; (हे १, २१)। कए, व्राह्म विकीर्ण केश; (हे १, २१)। कए, व्राह्म विकीर्ण केश, विषेद्ध सागीउग्रेगठाग्रेस " (कुम्मा १४; कए,णं कुमा)। " व्यवस्महमिन्जरीग्णं कएण कामो वहइ चावं" (गा ४७३)।

" लज्जा चता सीलं च खंडियं य्रजसवीसणा दिगणा। जस्स कएणं पियसहि! सो चेय जणो जणो जायो " (गा १२१)।

न ओ अ [ क़ुतः ] कहां से ? ( आचा ; डव; स्यग २६ ).। ्ंहुत्त किति [ दे ] कित तस्फ ; " कओहुतं गंतव्वं ?" ( महा )।

कओ य्र [ क्व ] कहां, किस स्थान में ; "कयो वयामो ?" ( गाया १, १४ )। कओल देखो कवोल ; (से ३, ४६)। वांइ य दि ] किससे ; " कंइ पंड सिक्खिउ ए गइलालस " (विक १०२)। कंक पुं िकङ्क ] १ पिन्न-विशेष ; ( पण्ह १, १; ४ ; अनु ४)। २ एक प्रकार का मजबूत और तोच्या लोहा ; ( उप ४६४)। ३ वृत्त-विशेष ; " कंकफलसरलनयण—" ( उप १०३१ टी )। °पत्त न [ °पत्र ] वार्य-विशेष, एक प्रकार का वाण, जो उड़ता है; (वेणी १०२)। °लोह पुंन [ °लोह ] एक प्रकार का लोहा; ( उप पृ ३२६; सुपा २०७.)। °वत्त देखो °पत्त; ( नाट )। कंकइ पुं िकङ्कित विज्ञानियोष, नागवला-नामक श्रोषधि ; . (उप १०३१ टी)। कंकड पुं [ कङ्कट ] वर्म, कवच ; " रामो चावे सकंकडे दिही देंतो '' (पडम ४४, २१ :; श्रौप )। फंकडइय वि किङ्कटित किवच वाला, वर्मित ; (पण्ह 9, 3)1 कंकडुअ ो पुं [ काङ्कटुक ] दुर्भेंच माव, उरद की एक कंकडुग जाति, जो कभी पकता ही नहीं ; "कंकडुओ विव मासो, सिद्धिं न उवेइ जस्स वबहारो '' (वव ३ )। कंकण न िकङ्कण िहाथ का ब्राभरण-विशेष, कँगन; (श्रारः ; गाई६)। कंकति पुं [ कङ्कति ] श्राम-विशेव ; ( राज़ )। कंकतिज्ज पुंसी [ काङ्कतीय ] माघराज वंश में उत्पन्न ; (राज)। कंकय पुं [ कङ्कत ] १ नागवला-नामक श्रोपधि । . २ सर्प की एक जाति। ३ पुंखी कङ्घा, केश सँवारने का उपकरण; (सुत्र १,४)। कंकलास पुं [ कृकलास ] कर्कोट, साँप की एक जाति ; (पाय्र)। कंकाल न [ कड्काल ] चमड़ी और मांस रहित अस्थि-पञ्जर; " कंकालवेसाए " ( श्रा १६ ) ; " ग्रह नरकरंककंकाल-संकुत्तं भीसगमसाणे " ( वज्जा २० ; दे २, ५३ )। कंकावंस वुं [ कङ्कावंश ] वनस्पति-विशेष; ( पराण ३३)। कंक़िटिल देखां कंकेटिल ; ( सुपा ४४६ ; दुमा )।

कंकेलि पुं किङ्केलि ] यशोक वृत्त ; (मै ६० ; विक

२= )।

क केल्लि पुं [ दे कड्के लिल ] अशाक दक्त ; ( ट्रेर २, १२; गा ४०४ ; सुपा १४०; ५६२ ; कुमा )। कंकोड न [दे कको ट] १ वनस्पति-विशेष, ककरैल, एक प्रकार की सब्जी, जो वर्षा में ही होती है, (दे २, ७% पात्र )। २ पुं एक नागराज ; ३ साँप की एक जाति ; (हे १, २६; पड्)। कंकोल पुं किङ्कोल ] १ कङ्कोल, शीतल-चीनी के वृत्त का एक भेद ; २ न उस वृत्त का फल ; " सकप्पूरेला-कंकालं तंबोलं " ( उप १०३१ टी )। देखो कक्कोल। कंख सक [ काङ्क्ष्] चाहना, वाँछना। कंखइ'; (हे ४, १६२ ; षड् )। 'खण न [ काङ्क्षण ] नीचे देखो ;( धर्म २ )। ' फंखा स्त्री [काङ्क्षा ] १ चाह, अभिलाष : (सूत्र १, १५)। २ ब्रासिक्त, गृद्धिः (भग)। ३ ब्रन्य धर्म की चाह अना उसमें ग्रासिक रूप सम्यक्त्व का एक ग्रित-चार ; (पडि)। °मोहणिज्ज न [°मोहनीय ] कर्म-विशेष ; (भग )। **≮फॉखि** वि [ **काङ्थिन** ] चाहने वाला; ( त्राचा ; गउड ; सुर १३, २४३ )। कंखिअ वि [ काङ्क्षित ] १ श्रमिलिषत । २ काङ्का-युक्त, चाह वाला ; ( उवा; भग )। 🔧 🔒 कंखिर वि [ का ङ्क्ति ] चाहने वाला, श्रभिलाषी ; ( गा **५५; सुपा ५३७**)। • कंगणी स्त्री [दे] वल्ली-विशेष, काँगनी ; (पराण १)/। यांगु स्त्रीन [ कङ्गु ] १ धान्य-विशेष, काँगन ; ( ठा ७ ; दे ७, १)। २ वल्ली-विशेष ; (पर्णण १)। फंगुलिया स्त्री [दे कङ्गुलिका] जिन-मन्दिर क्री एक वडी ब्राशातना, जिन-मन्दिर में या उसके नजदीके लघु या बृद्ध नीति का करना; (धर्म २)। कंचण पुं काञ्चन ] १ वृज्ञ-विशेष ; २ स्प्रनाम-ख्यात एक श्रेष्टी; (उप ०२ ⊏ टी)। ३ न सुवर्ण, सोना; (कप्प)। °उर न िपुरी कलिंग देश का एक मुख्य नगेर; ( त्राक )। कूड न [ कूट ] १ सीमनस-नामक वर्जस्कार पर्वत का एक शिखर; (ठा ७)। २ देव विमान-विशेष; (सम १२)। ३ हचक पर्वत का एक शिखर; (ठा ८)। °के अई स्वी [ °केतकी ] लता-विशेष ; ( कुमा ) । °तिल्य न [ °तिलक] इस नाम का विद्यावरों का एक नगर; (इक)। °त्थल न [°स्थल ] स्वनाम-ख्यात एक नगर ; ( दंस )।

°वलांगग न [ °वलानक ] चौरासी तीथों में एक तीर्थ का नाम ; ( राज )। °सेल पुं [ °शैल ] मेरु पर्वत; (कप्पृ)। कंचणग पुं [काञ्चनक ] १ पर्वत विशेष ; ( सम ७० )। २ काञ्चनक पर्वत का निवासी देव ; ( जीव २ ) i कंचणा स्त्री [ कञ्चना ] स्वनाम ख्यात एक स्त्री ; ( पग्ह 9,8)1 कंचणार पुं [ कञ्चनार ] बृज्ञ-विशेष ; ( पडम ४३, ७६ ; कंचणिया झी [काञ्चनिका ] स्त्राच-माला ; ( श्रौप )। कंचा (पै) देखो कण्णा ; (प्राप्र)। कंचि ) स्त्री [ काञ्चि, अची ] १ स्वनाम-स्थात एक देश; कंची ( कुमा )। २ कटी-मेखला, कमर का आभूपण ; (पात्र)। ३ स्वनाम-स्थात एक नग ; सुपा ४०६)। कंची स्त्री दि ] मुशल के मुँह में रक्बी जाती लोहे की एक वलयाकार चीज ; (दे २, १)। कंचु ) पुं [कञ्चुक ] १ स्त्री का स्तनाच्छादक वस्र, कंचुअ चोली : ( पडम ६, ११ ; पात्र )। २ सर्प-त्वक, साँप की कंचली; (विसे २५१७)। ३ वर्म, कवच; ( सग ६, ३३ )। ४ वृत्त-विशेष ; ( हे १, २४:३० )। १ वस्न, कपड़ा; "तो उज्मिकण लज्जा (लज्जं), ग्रोइं-धइ कंबुयं सरोरायों" ( पडम ३४, १४ )। कंचुइ पुं [ कञ्चुकिन् ] १ अन्तःपुर का प्रतीहार, चपरासी; ( गाया १, १; पदम ८, ३६; सुर २, १०६ )। २ साँप ; (विसे २५१७)। ३ यव, जव ; ४ चणक, चना; १ जुआरि, अगहन में होंने वाला एक प्रकार का न्यन्न, जोन्हरी। ६ वि जिसने कवच धारण किया हो वह ; ( हे ४, २६३ )। कंचुइअ विं [ कञ्चुकित ] कञ्चुक वाला ; ( कुमा ; विधा १, २)। कंचुइज्ज पुं [ कञ्चुकीय ] अन्तःपुर का प्रतीहार ; ( भग 99,99)1 कंषुइज्जंत वि [कञ्चुकायमान] कञ्चुककी तरह याचरण करता ; "रोमंचकंचुइज्जंतसव्यगत्तो" (सुपा १८१)। कंचुग देखो कंचुअः ( त्रोघ ६७६; विसे २४२८ )। कंचुिंग देखों °कंचुइ ; (सण)। कंचुलिआ सी [ कञ्चुलिका ] कंचली, चोली; ( कप्यू )। कंद्युंब्ली स्त्री [दे] हार, कण्डाभरण ; ( भिव)।

कंजिअ न [काञ्जिक] काञ्जिक; (सुर ३, १३३; कम्पू )। कंटअंत वि किण्टकायमान । १ कल्टक जैसा, कल्टक की तरह ब्राचरता ; (से ६, २४) । २ पुलकित होता , ( अञ्च ४८ )। फांट इंक्ष वि किण्टिकित ] १ कएटक वाला ; (से १, ३२)। २ रोमािंचत, पुलिक्त ; (कुमा ; पात्र )। फांटइज्जंत देखो कांटअंत ; ( गा ६७ )। कंट्रहल पुं किण्टिकल ] १ एक जात का वाँस ; २ वि. कगटकों से व्यात ; ( सूत्र १, १)। फंटइल्ल देखो कंटइअ ; ( परह १, १ ; कुमा )। र्फाटउच्चि वि [ दे ] कण्टक-प्रोत ; ( दे २, १७ )। कंटिकत्ल दंखो कंटइअ ; ( दे २, ७४ )। फांटरा ) पुं [ काण्टक ] १ कॉटा, काण्टक ; ( कस; हे १, कंटय ) ३०)। २ रोमाञ्च, पुलक ; (गा ६७)। रात्र, दुरमन ; ( गाया १, १ )। ४ वृश्चिक का पूँछ ; (वव ६)। ५ शल्य ; (विपा १, 🖛 )। ६ दु:खों-त्पादक वस्तु ; ( उत्त १ )। ७ ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक कुयोग ; (गण १६)। "वोंदिया स्त्री ["दे ] कण्टक-शाखा; ( ब्राचा २, १, १)। कंटाली स्त्री [दे ] वनस्पति-विशेष, काटकारिका, भटकटैया ; (दे २, ४)। कंटिय वि [ कण्टिक ] १ कण्टक वाला, कण्टक-युक्त । २ वृत्त-विरोप ; ( उप १०३१ टी )। कंटिया स्त्री [कण्टिका ] वनस्पति-विशेष ; ' ( बृह १ ; म्राचु १)। करें हो [ दे ] उपकार, करिस्का, पर्वत के नजदीक की भूमि: " एयायो परुडारुणफलभरवंधुरिया भूमिखज्ज्रा। कंटीयो निञ्चवंति व, अमंदकरमंद्ञाभोया " (• गउड ) 1 फंडुल्ल ( दे ) दंखों कंकोड = ( दे ); ( पात्र ; दे कंट्रोल र, ७)। ् फंट पुं [दे] १ सकर, सुबर ; २ मर्यादा, सीमा ; ( दे २, ६१)। फंट पुं [ कण्ठ ] १ गला, घाँटी ; ( बुमा )। २ समीप, पास । ३ मन्चल ; " कंटे बत्थाईणं णित्रद्वगंटिस्सि " (दे २, १८)। 'द्रखिल्य वि['द्रस्खिलत] गद्गद ; (पात्र )। 'मुख न ['मुख ] श्राभरण-

°मुरवी स्री [ °मुरवी ] विशेष ; ( णाया १, १ )। गले का एक ग्राभरण; (ग्रीप)। °मुही स्त्री िमुखी विले का एक आभूषण ; (राज)। असत न (°सूत्र ] १ सुरत-बन्ध विशेष । २ गले का एक त्राभूषण ; ( त्र्रीप )। कंठ वि किण्ड्य ] १ कएउ से उत्पन्न । २ सरल, सुगम: .('निचु १४)। कंठकंची सी दि । १ वस्त्र वगैरः के अञ्चल में बँधी हुई गाँठ ; २ गले में लटकायी हुई लम्बी नाडि-प्रनिध ; (दे २, १८)। र्किंठदीणार पुं [ दे ] छिद्र, विवर ; ( दे १, २४ )। **कंठमल्ल न दि ।** ९ ठठरी, मृत-शिविका : २ यान पात्र, वाहन ; (दे २, २०)। **फंटय** पुं **किण्ठक** स्वनाम-ख्यात एक चौर-नायक ; (महा)। कंठाकंठि अ किण्ठाकण्ठि गले गले में प्रहण कर ; ( रणाया १, २—पत्र ८८ )। कंठिअ पुं [दे ] चपरासी, प्रतीहार ; ( दे २, १४ )। कंठिआ सी [कण्ठिका] गते का एक आभूपण; (गा ०४)। कंठीरव पुं [ कण्ठीरव ] सिंह, शार्दूल ; ( प्रयौ २१ )। फांड सक [कण्ड् ] १ बीहि वगैरः का छिलका अलग करना। २ खींचना । रे खुजवाना । वक्त---कंडंत ; ( ग्रोब ४६८; गा ६६३); कंडिंत; ( णाया १, ७)। कंड पुंत [ काण्ड ] १ दगड, लाठी ; २ निन्दित समुदाय ; ३ पानी, जल; ४ पर्भ; ५ युन्न का स्कन्ध; ६ युन्न की शाखा; ७ वृत्त का वह एक भाग, जहाँ से शाखाएँ नीकलती हैं ; ⊏ यन्थ का एक भाग ; ६ गुच्छ, स्तवक ; ९० अरव, घोड़ा ; ११ प्रेत, पितृ और देवता के यज्ञ का एक हिस्सा ; १२ रीड़, प्रष्टभाग की लम्बी हड्डी; १३ खुशामद ; १४ रलाघा, प्रशंसा ; १६ गुप्तता, प्रच्छन्नता ; १६ एकान्त, . निर्जन ; १७ तृषा-विशेष ; १८ निर्जन पृथ्वी ; ( हे १, ३०)। १६ व्यवसर, प्रस्ताव ; (गा ६६३)। २० समृह ; ( गाया १, ८) । २१ वाग, शर ; ( उप ६६६)। २२ देव-विमान-विशेष ; (राज)। २३ पर्वत वगैरः का एक भाग ; (सम ६४)। २४ खगड दुकडा, अवयव ; ( आवृ १ )। °च्छारिय पुं [ ° व्छारिक ] १ इस नाम का एक श्राम; २ एक श्राम-नायक; (वव ७)। देखो फांडग, कांडय।

कंड पुं[दे] १ फेन, फीन; २ वि. दुर्बल; ३ विपन्न, विपत्ति-ग्रस्त ; (दे २, ४१)। कंडइअ देखो कंटइअ; (गा ४४८)। ∖कंडइज्जंत देखो कंटइउजंत ; ( गा ६७ अ ) । ौं फंडग पुंन [ काण्डक ] देखो कंड = कागड ; ( त्राचा ; अविम )। २४ संयम-श्रेणि विशेष ; (वृह ३)। इस नाम का एक ग्राम; ( ग्राचू १ )। देखो कंडय । फंडण न किण्डन विविद्य विवेश को साफ करना, पृथक्करण ; ( श्रा २० )। कंडपंडचा स्त्री [ दें ] यवनिका, परदा ; (दे २,२४ ) ा∕ कंडय पुन [काण्डक] देखो कंड = काण्ड तथा कंडग २७ वृत्त-विरोष, रात्तसों का चैत्य वृत्त ; " तुलसी भूयाण भवे, रक्खसाणं च कंडग्रो " ( ठा ८ )। २८ ताबीज़, गगडा, यन्त्र ; " वय्फांति कंडयाइं, पराणीकीरंति त्रागयाइं " ( सुर 98, 77 ) | कंडरीय पुं[कण्डरीक] महापन्न राजा का एक पुत्र. पुण्डरीक का छोटा भाई, जिसने वर्षों तक जैनी दीचा का ूपालन कर ब्रन्त में उसका त्याग कर दिया था ; ( राया १, ै१६; उव )। कंडलि ो स्री [कन्दरिका ] गुफा, कन्दरा; (पि ३३३; कंडलिआ र्हे २, ३८ ; कुमा )। कंडवा स्त्री [ कण्डवा ] वाद्य-विशेष ; ( राय )। कंडार सक [ उत्+कृ ] खुदना, छील-छाल कर ठीक करना। संक्र-" णूणं दुवे इह पत्रावइणो जत्रमिम, जे रेहिणिम्मवणजोव्वणदाणदक्खा । एक्के घडेइ पढमं कुमरीणमंगं, कंडारिऊण पश्रडेइ पुर्खो दुईश्रो" (कप्पू )। कंडावेल्ली स्री [काण्डवल्लो] वनस्पति-दिशेष; (पगण १) । कंडिअ वि [ कण्डित ] साफ-सुथरा किया हुआ; ( दे १, 994)1 🕻 कंडियायण न [ कण्डिकायन ] वैशाली ( विहार ) का एक चेत्य; (भग १५)। कंडिल्ल पुं [काण्डिल्य ] १ कागिडल्य-गोत्र का प्रवर्तक ऋषि-विरोष ; २ पुंस्त्रो काशिडत्य गोत्र उत्पन्न ; ३ न गोत्र-विरोष, जो मागडन्य गोत्र की एक शाखा है; ( ठा ७---३६० )। शयण पुं [ शयन ] स्वनाम-ख्यात ऋषि-विशेष ; ( चंद १० )।

कंडु देखो कंडू ; ( राज )। कंडु देखो कंदु; (स्य १, ४)। कंडुअ सक [कण्डूय्] खजवाना । कंडुग्रइ ; (हे १, १२१; उव )। कंडुग्रएः, (पि ४६२)। वक्र---कंडुअंत ; (गा ४६०) ; कंडुअमाण; (प्रासू २८)। ' कडुअ पुं [कान्दविक ] हलवाई, मिठाई वेचने वाला ; "राया चिंतेइ; कत्र्यो कंड्यस्स जलकंतरयणसंपत्ती?" (त्र्यावम)। पुं [ कन्दुक ] गेंद ; ( दे ३, ४६ ; राज )। कंडुज्जुय वि [काण्डर्जु] वाण की तरह सीधा ; (स ३१७ ; गा ३५२ )। कंडुयग वि [ कण्डूयक ] खुजाने वाला ; ( ब्रौप )। कंडुयण न [कण्डूयन] १ खजली, खाज, पामा, रोग-विशेष ; २ खुजवाना ; "पामागहियस्स जहा, कंडुयणं दुक्खमेव मूडस्स " ( स ५१५ ; उब २६४ टो : गउड )। कंडु थय देखो कंडु यग ; " अकंडु अएहिं " ( परह २, १ — पत्र १०० )। कंडुरु पुं [कण्डुरु] स्वनाम-ख्यात एक राजा, जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी दीचा ली थी; ( पडम **5**ξ, ξ ) ι कंडू स्त्री [ कण्डू ] १ खुजलाहट, खुजवाना ; ( गाया १; ४))। २ रोग-विशेष, पामा, लाज; ( खाया १, १३)। कंडूइ स्त्री [कण्डूति] अपर देखो; (गा ५३२; सुर २, कंडूइअ न [ कण्डूयित ] खुजवाना ; ( सुम्र १, ३, ३% गा १८१ )। कंड्रय देखो कंड्रअ=कण्ड्रय्। कंड्रयहः ; (महा)। वक्र---कंड्यमाण ; ( महा )। कंडूयग वि [ वण्डूयक ] खुजवाने वाला ; (ठा ४, १)। कंडूयण देखो कंडुयण; (उप २४६; सुपा १७६; २२७ )। कंड्यय देखो कंड्रयग ; ( महा )। र्कंड्र पुं[दे] बक, वगुला; (दे२,६)। कंडूल वि [ कण्डूल ] खाज वाला, कण्ड-युक्त; कुमा )। कंत वि [कान्त] १ मने।हर, सुन्दर ; (कुमा )। २ त्र्यमिलिषत, वाञ्च्छित ; ( गाया १, १·) । ३ gं पति,

स्वामी ; (पात्र )। ४ देव-विशेष ; (सुज्ज १९)।

१ न कान्ति, प्रभा ; ( ब्राचा २, ४, १ )।

कंत वि िकान्त ो गत, गुजरा हुआ ; ( प्राप्) । कंता सी कान्ता । सी, नारी ; (सुर ३, १४ ; सुपा ५७३)। २ रावण की एक पत्नी का नाम ; (पडम ७४, ११)। ३ एक योग-दृब्टि ; ( राज )। कंतार न [ कान्तार ] १ अराय, जङ्गल; ( पाअ )। २ दुन्ट, दपित ; ३ निराश्रय ; ४ पागल ; ( कन्पु ) । कंति स्त्री [ कान्ति ] १ तेज, प्रकाश; ( सुर २, २३६)। २ शंभा, सौन्दर्य ; (पात्र )। ३ इस नाम की रावण की एक पत्नी ; ( पडम ७४, ११ )। ४ अहिंसा ; ( पण्ह २, १)। ५ इच्छा; ६ चन्द्र की एक कला; (राज; विक १०७)। "पुरी स्त्री [ "पुरी ] नगरी-विशेष ; (ती)। भ, °रुळ पुं िमन् ] कान्ति-युक्त ;् ( त्रावम ; गरड; सुपा ५; १८८ )। कंति स्त्री [ क्रान्ति ] १ परिवर्तन, फेरफार ; गित ; ( नाट-विक ६० )। ब.तु पुं दि ] काम, कामदेव ; ( दे २, १ )। कंथक ) पुं [ कन्थक ] अध की एक जाति ; ( ठा ४, ३ : थ्यग (उत्त २३)। "जहा से कंबोयाणं ब्राइन्ने कंथए **ंथय** <sup>)</sup> सिया'' ( उत्त ११ )। कथा हो [कन्था ] कथड़ी, गुद्दी, पुराने वस्त्र से बना हुआ स्रोहना ; (हे १, १८७)। कंथार पुं [ कन्थार ] बृज्ञ-क्शिप ; ( उप २२० टी )। कंथारिया े ह्वी [ कन्थारिका, °री ] वृज्ञ-विशेष ; ( उप <sup>)</sup> १०३१ टीं)। <sup>°</sup>वण न [<sup>°</sup>वन ] उज्जैन क समीप का एक जंगल, जहां अधन्तीमुकुमार-नामक जैन सुनि ने अनशन बत किया था ; ( आक )। कंथेर पुं [ कन्थेर ] ब्रज्ञ-विशेष ; ( राज )। यान्येरी यी [यान्येरी ] कण्डकमय वृत्त-विशेष ; ( उर ३, २ )। कंद अक [ कन्दू ] काँदना, रोना । कंदइ ; ( पि २३१ )। भ्या-कंदिंग : (पि ४१६)। वक्त-कंदंत : (गा ६=४), कन्द्माण ; (गाया १,१)। फंट् वि [दे] १ कुछ, मजबूत ; २ मत, उन्मत ; २ न स्तरम्, ब्राच्छाक्त , ( दे २, ११ )। कंद् पुं [ क्रन्द, क्रन्दिम ] व्यन्तर देवों की एक जाति ; ( हा २,३—पत्र ⊏४ )। फाँद् पुं [ कन्द् ] १ गूरेदार और विनारिश की जट ; जैसे---जमीकनद, सुरन, राकरकनद, बिलामीकनद, श्रोल, गाजर, लहु-

सुन वगैरः ; (जी ६)। २ मूल, जड़ ; (गउड)। ३ छन्द-विशेष ; ( पिंग )। कंद पुं [ स्कन्द ] कार्त्तिकेय; पडानन ; ( क़ुमा ; हे २, ४ ; कन्दणया स्त्री [ कन्दनता ] मोटे स्वर से चिल्लामा ; ( ठा 8,9)1 कंद्रप्प पुं िकन्द्र्प । १ कामदेव, अनंग ; (पात्र )। २ कामोद्दीपक हास्यादि ; "कंदप्पे कुक्कइए" (पिड; णाया १, १) । ३ देव-विशेष ; (पत्र ७३) । ४ काम-संबन्धी कषाय ; ६ वि. काम-युक्त, कामी ; ( वृह १ )। कंदप्प वि कान्दर्प ] कन्दर्प-संवन्धी ; ( पण ७३)। कंट्रिय वि जिन्द्रिन् ] कामोद्दीपक : कन्दर्प का उत्तेजक : (वव १)। कंदि पिय पुं [ कान्दि पिक] १ मजाक करने बाला भागड वगैरः ; (श्रीप; भग)। २ भागड-प्राय देवों की एक जाति; (पग्ह २, २)। ३ हास्य वगैरः भागड कर्म से आजी-विका चलाने वाला ; (पगण २०)। ४ वि काम-संवन्धी: (बृह १)। कंदर न [ कन्दर ] १ रन्ध्र, विवर ; ( णाया १, २ )। २ गुहा, गुफा : ( उवा ; प्रासू ७३ )। कंदरा) ह्यी [ कन्दरा ] गुहा, गुफा; ( मे ४, १६; राज)। कंदग्री 🤇 कंदल पुं िकादल ] १ अङ्कर, प्ररोह ; ( सुपा. ४ )। २ लता-विशेष ; (गाया १, ६)। र्कदल न [ दे ] कपाल ; ( दे २, ४ )। कंद्व्या पुं [कन्द्रुक ] एक खुर वाला जानवर विशेष ; (पग्गा १)। कंदलिअ ) वि [ कन्द्लित ] ब्रह्कुरित ; ( कुमा ; पि कंदलिख्ल∫४६४ )। कंड्ली स्त्री [ कन्ट्ली ] १ लता-विशेष ; ( सुपा ६; पडम दवो" ( उप ७२८ टी )। कंद्विय पुं [ कान्द्विक ] हलवाई, मिटाई वेचने वाला ; (उप २११ टी)। कंदिंद वुं [क्रन्ट्रेन्द्र, क्रन्ट्रितेन्द्र] क्रन्ट्रित-नामक देव-निकाय का इन्द्र; ( ठा २, ४---पत्र ८१ )। कंदिय पुं [ क्रन्दित ] १ वागव्यनम्म देवों की एक जाति ; ( पगह १,४ ; श्रीप )। २ न् रोदन, श्राकत्द ; ( उत २ )।

कंदिर वि [ क्रिन्दिन् ] काँदने वाला; ( भवि )। कंदी स्त्री [दे] मूला, कन्द-विशेष: (दे २, १)। कंदु पुंस्री [ कन्दु ] एक प्रकार का वरतन, जिसमें माण्ड वगैरः पकाया जाता है, हाँड़ा ; (विपा १, ३ ; सूत्र १, ४)। िकंदुअ पुं[ चान्दुक ] १ गेंद ; ( पात्र ; स्वप्न ३६ ; मै ६१)। २ वनस्पति-विशेष ; (पंगण १)। कंदुइअ पुं [कान्द्चिक ] हलवाई, मिठाई वेचने वाला ; (दे २, ४१ ; ६, ६३)। कंदुग देखो कंदुअ : ( राज )। कंदुट (दे) देखो कंद्रेट्ट ; (पात्र : धर्मा ४ ; सण )। कंदोइय देखो कंदुइअ ; ( सुपा ३८५ )। कंदोट न दि ] नील कमल ; (दे २,६; प्राप्र ; पड् ; गा ६२२ ; उत्तर ११७ ; कप्यू ; भवि )। कंध देखो खंध = स्कन्ध : ( नाट ; वज्जा ३६ )। कंधरा स्त्री [कन्धरा ] ब्रीवा, गरदन ; (पात्र ; सुर ४, १६६; गग ६ )। कंधार पुं दि [स्कन्ध, श्रीवा का पीछला भाग : 🗸 (उप पृ **⊏ξ )** Ι े**कंप** अक [काम्यू] कॉपना, हिलना। कंपइ ; (हे १, ३०)। वक् -- ऋंपंत, कंपमाण; (महा; कंप्प । कवकृ कंपिज्जंत ; (से ६, ३८ : १३, ४६)। प्रयो, वक्त-कंपाचिंत; (सुपा ४६३)। कंप पुं िकम्प व अस्येर्य, चलन, हिलनं ; (कुमा: त्र्याउ )। कंपड पुं [दे ] पथिक, मुसाफिर ; (दे २, ७) कंपण न [ कम्पन ] १ कम्प, हिलन ; ( भवि )। २ राग-विशेष । °वाइअ वि [ °वातिक ] कस्प वायु नामक रोग वाला ; ( अनु ६ )। कंपि वि किम्पन् काँपने वाला ; (कप्प्)। कंपिअ वि िकस्पित ] काँपा हुआ ; ( कुमा )। कंपिर वि किम्पित् ] काँपने वाला ; ( गा ६४६ ; सुपा १६८; आ २७ )। कंपिल्ल वि किम्पवन् काँपने वाला, ग्रस्थिर; "निच्चमकंपित्लं परभगाहि कंपित्लनामपुरं" ( उप ६ टी )। कंपिल्ल पुं िकाभ्पिल्य ] १ यदुवंशीय राजा अन्धकवृष्णि के एक पुत्र का नाम ; ( अन्त ३ )। २ पञ्जांब देश का एक नगर; (ठा १०; उप ६४८ टो)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष ; ( पडम ८, १४३ ; उवा )।.

कंव वि [ कम्र ] १ कामुक, कामी ; २ सुन्दर, मने।हर ; (पि २६१)। क्वं देखो क्वा। कंबर पुं [दे ] विज्ञान ; (दे २, १३)। कंवल पुंन [ कम्वल ] १ कामरी, ऊनी कपड़ा ; ( श्राचा ; भग )। २ पुं स्वनाम-रूयात एक वलीवई : (राज)। ३ गो के गले का चमड़ा, सास्ना; (विपा १,२)। कंवा स्त्री [ कम्वा ] यष्टि, लकडी ; " दिही तज्जणएणं, निसंडिउं कंवघाएहिं; बद्धो '' ( सुपा ३६६ )। कंबि ) स्वी [कम्बि, °म्बी ] १ द्वीं, कड़छी। कंबो / लीला-यष्टि, छड़ो, शौख से हाथ में रखी जाती लकड़ी; (उप प्र २३७)। व्हें बुपुं किम्बु ] १ शङ्खः (पगह १,४)। २ इस नाम का एक द्वीप : ( पडम ४४, ३२ )। ३ पर्वत-विशेष: ( पडम ४५, ३२)। ४ न एक देव-विमान ; (सम २२)। °स्मीच न [°ग्रीच ] एक देव-विमान; (सम २२)। कंबोय पुं [कस्वोज ] देश-विरोष ; (पडम २७, ७ ; स ८० )। कंबोय वि [काम्बोज] कम्बोज देश में उत्पन्न ह (स 50 ) I कंभार पुंच किश्मीरं ] इस नाम का एक प्रसिद्ध देश ; (हे २, ६८; षड्)। °जम्म न [°जन्मन्] फुड्कुम, केसर; (कुमा)। देखो कम्हार। कंभूर ( अप ) ऊपर देखो ; ( षड् )। कंस पुं [ंकंस ] १ राजा उग्रमेन का एक पुत्र, श्रीकृत्रण का भातुल ; (पण्ह १,४)। २ महाग्रह विशेप; (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ काँसा, एक प्रकार की आतु; ( णाया १, ७--पत्र ११८)। °णाम पुं [°नाम] यह विशेष ; ( सुज्ज २० ; इक )। °वण्ण पुं [ °वर्ण ] ब्रह-विरोष ; ( टा २, ३—पत्र ७८ )। °वण्णांस पुं िवर्णाभ ] यह-विरोब, ( ठा २, ३ )। °संहारण पुं िसंहारण ] कृत्रण, विष्णु ; ( पिंग )। कंस न [ कांस्य ] १ धातु-विशेष, काँसा; २ वाद्य-विशेष ; ३ परिमाण-विशोष ; ४ जल पोने का पात्र, प्याला ; ( हे १, २६; ७०)। °ताल न [°ताल ] वाय-विशेप ; (जीव ३)। °पंत्तों, °पाई स्त्री [ °पात्री ] काँसा का बना हुआ पात्र-विशेष ; (कप्प ; ठा ६ )। °पाय न [ °पात्रं ] काँसा का वना हुआ पात्र ; ( दस ६ )।

कंसार पुं [दे] कसार, एक प्रकार की मिठाई; "ता करेऊण कंसार तालपुडसंजुयं चेगं विसमीयगं गोसं उन्णेमि एयागां " (स १८७)। ्रकंसारी स्त्री [दे] त्रीन्द्रिय चुद्र जनतु को एक जाति ; (जी १८)। कंसाल पुं [ कांस्याल ] वाद्य-विशेष; ( हे २, ६२; सुपा कंसाला स्री [कंसताला, कांस्यताला] बाद्य का एक प्रकार का निर्घोप, ताल ; ( गंदि )। कसालियां स्त्री [ कांस्यतालिका ] एक प्रकार का बाद्य ; (सुपा २४२ )। कंसिथ पुं िकांस्यिक ] १ क्षेरा, कँसारी, कांस्य-कार; (हे १, ७०)। २ वाद्य-विशेष ; ( सुपा २४२)। कंसिआ स्वी किंसिका ] १ ताल ; ( णाया १, १७ )। २ वाद्य-विशेष ; ( आचा २ )। ककुध } देखो कउह=ककुद ; ( पि २०६ ; हे २; १७४ )। ककुभ∫ ककुह देखे। कउह = क्कुद; ( ठा ४, १ ; गाया १, १५ ; विपा १, २)। ५ हरिवंश का एक राजा; (पडम २२, ६६)। ककुहा देखो कउहा ; (पड्)। कवक पुं िकलक ] १ उद्वर्त्तन-द्रव्य, शरीर पर का मैल दूर करने के लिए लगाया जाता द्रव्य; (सूत्र १, ६; निचू १)। २ न पाप ; (भग १२, १)। ३ माया, कपट ; (सम ७१)। °गरुग न िगुरुक ] माया, कपट; ( पण्ह १, २--पत्र २८ )। क्तयकंध्र पुं [कर्कन्ध्र ] ब्रह्मधिष्टायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३ )। कक्कंधु स्त्री [ कर्कन्धु ] वेर का यून ; ( पात्र )। कक्कड न [कर्कट ] १ जलजन्तु-विरोव; कुलीर ; (पात्र)। २ ककडी, फल-विरोप; ( पव ४ )। ३ हृदय का एक प्रकार का वायु ; (भग १०, ३)। क्वकडच्छ पुं [ कर्कटाक्ष ] क्कड़ी, खीरा ; ( कप्प )। कक्कडिया रे स्त्री [ कर्कटिका, °टी ] क्कडी ( खीरा ) कक्कडो बिक्ष गाछ ; (उप ६६१)। कक्कणा सी [कल्कना] १ पापः २ मायाः (पण्ड १,२)। कककर पुं [कर्कर] १ कर, पन्धर; (विषा १, २: गडट; सुपा ५६७; प्रासु १६८)। २ कव्नि, पटन:

( ब्राचू ४ )। ३ कर्कर ब्रावाज वाला; ( उत ७ )। कककरणया स्त्री [कर्करणता] १ दोषोद्भावनः दोषोद्भावन-गर्भित प्रलाप; ( ठा ३, ३ — पत्र १४७ )। कञ्कराइय न [ कर्करायित ] १ कर्कर की तरह आच-रित । २ दोषोचारण, दोष प्रकटन ; ( त्राव ४ )। कककस वि िकर्कश ] १ कठोर, परुष ; ( पात्र ; सुपा ४= ; त्रारा ६४ ; पटम ३१, ६६ )। २ प्रचर, चएड; ३ तीत्र; प्रगाह : (विपा १, १)। ४ त्रानिष्ट, हानि-कारक ; (भग ६, ३३)। ४ निष्ठुर, निर्दय; (उत्रा)। ६ च्वा २ कर कहा हुमा वचन ; ( ब्राचा २, ४, १ )। कंककस ो पुं [ दे ] दध्योदन, करम्ब ; ( दे २, १४ )। कश्कसार∫ कवकसेण पुं [ कर्कसेन] अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न एक स्वनाम-ख्यात कुलकर पुरुष ; (राज)। कक्कालुआ स्त्री [कर्कारका ] १ कूञ्माण्ड-बल्ली, की-हला का गाछ; " कक्कालुत्रा गोछडलितवेंटा " ( मृच्छ ke ) 1 किक पुं िकल्किन् ] भविष्य में होने वाला पाटलिपुत्र का 🐛 एक राजा; (ती)। किकिय न [ किलिकक ] मांस ; ( सुप्र १, ११ )। कक्केअण पुंन [ कर्के तन ] रत्न की एक जाति ; ( कप्प; पडम ३, ७४ )। कक्केरअ युं किकेरक े मिण-विशेष की एक जाति ; ( मुच्छ २०२ )। क्तकोड़ न [ककोट] शाक विशेष ; ककरैल, क्रकोडा ; (राज)। देखां कक्कोडय। कक्कोडई मी [कको टकी ] क्कोडे का वृत्त, ककरेल का गाछ ; ( पगगा १ --पत्र ३३ )। कक्कोडय न [कर्कोटक ] देखो कक्कोड । २ पुं अनु-वेलन्धर-नामक एक नाग-राज; ३ उसका आवास-पर्वत; (भग३,६;इक)। कामकोल वुं [काङ्कोल ] १ वृद्ध-विशेषः शीतलचीनी के वृद्ध का एक भेद ; ( गडड; स ७१ )। २ न फल-विशेष, जो मुगंधी होता है ; (पगह २, ४)। देखो कंकोल। कक्ख देखो कच्छ=कच ; ( उब ; कप ; सुर १, ८८ ; पडम ४४, १ ; पि ३१⊏ ; ४२० )। कश्खड देखो कक्कसः ( तम ४१ ; टा १, १ ; वज्जा 二分: 33 ) 1

कक्पलंड वि [दे] पोन, पुष्ट; (दे २, ११; आचा ; भवि )। कमखडंगी सी [दे] सखी, सहली ; (दे २, १६) । कक्खल [ दे ] देखो कक्कसः; ( पर् )। 🗸 किक्खा देखो कच्छा=कज्ञा ; ( पात्र ; साया १, ८ ; सुर 99, 229 ) 1 कम्घाड पुं [दे] १ अपामार्ग, चिरचिरा, लटंजीरा ; २ किलाट, दृध की मलाई ; (दे २, ४४)। कग्घायल पुं [ दे ] किलाट, दूध का विकार, दूध की मलाई ; २, २२ ) । कच्च न [दे ऋत्य] कार्य, काम ; (दे २, २ ; पह्ँ)। कच्च (पै) देखो कज्ञा ; (प्राप्र)। कच्च न िकाच न काच, शीशा ; "कच्च, माणिक्कं च सम ब्राहरणे पडंजीब्रदि" (कप्पृ)। कच्चंत वि [ कृत्यमान ] पीडित किया जाता ; ( सुष्र १, 2,9)1 कच्चरा स्त्री [ दे ] १ कचरा, कच्चा खरवूजा; २ कचरा को 🗷 सुखाकर, तलकर श्रीर मसाला डालकर बनाया हुश्रा खाद्य विशेष, एक प्रकार का श्राचार, गुजराती में जिसकी 'काचरी' कहते हैं ; "पुणों कचचरा पप्यड़ा दिगणभेया" ( भवि )। कच्चवार वुं दि विकतवार, कृड़ा ; (सूक्त ४४)। कच्चाइणी स्त्री [ कात्यायनी ] द्वी-विशेष, चगडी ; ( स ४३७ )। कच्चायण वुं [ कात्यायन ] १ स्वनाम-स्यात ऋषि-विशेषः ( मुज्ज १०)। २ न कीशिक गोत की शाखा-हप एक गोत्र ; ३ पुंखी, उस गोत्र में उत्पन्न ; (टा ७-पत्र ३६०)। कच्चायणी हो [कात्यायनी ] पार्वती, गौरी; (पात्र )। किंच्च म [ किंच्चत्] इन मर्थी को सुचक भ्रव्यय ;--- १ प्रश्न ; २ संगत ; ३ अभिलाप ; ४ हर्प ; (पि २७१; हे २, २१७; २१८)। कच्चु ( ग्रप ) उपर देखो ( हे ४, ३२६ )। कच्चूर पुं [ कर्चूर ] वनस्पति-विशेष, कवृर, काली हलदी; (आ २०)। कच्चोल वृंत [कच्चोलक ] पात्र-विशेष, प्याला ; कच्चोलय ) ( परम १०२, १२० ; भवि ; सुपा २०१ )। कच्छ पुं [कक्ष ] १ काँख, कखरी ; २ वन, जंगल ; ( भग ३,६)। ३ तृगा, घास ; ४ शुप्क तृगा ; १

लता ; ६ शुष्क काप्टों वाला जंगल ; ७ राजा वगैरः का

जनानखानां ; प्रहाथी को वाँधने का डोर ; ६ पार्था, वाजु ; १० ग्रह-भ्रमण ; ११ कला, श्रेणी ; १२ द्वार, दरवाजा ; १३ वनस्पति-विशेष, गूगल ; १४ विभीतक वृत्तः १५ घर की भींत ; १६ स्पर्धा का स्थान ; १७ जल-प्राय देश; (हे २, 90)1 कच्छ पुं व [ कच्छ ] १ स्वनाम ख्यात देश, जो आज क्त भी 'कच्छ' नाम से प्रसिद्ध है; ( पडम ६८, ६४; दे २, १ टो )। २ जलप्राय देश, जल-बहुल देश; ( गाया १, १—पत्र ३३ ; कुमा )। ३ कच्छा; लॅंगोट ; (सुरं २, १६)। ४ इनु वगैरः की वाटिका; (कुसा; ब्राचा २, ३)। ४ महाविदेह वर्ष में स्थित एक विजय-प्रदेश; ( दा २, ३ )। ६ तट, किनारा; "गोला गईए कच्छे, चक्खंतो राइग्राइ पताइं" (गा १७१)। ७ नदी के जल से वेष्टित वन ; ( भग )। 🗷 भगवान् ऋंपभदेव का एक पुल ; ( त्रावम )। ६ कच्छ-विजय का एक राजा; १० कच्छ-विजय का अधिष्ठायक देव ; ( जं ४ )। 'पार्श्ववर्ती प्रदेश ; १२ राजा वगैरः के उद्यान के समीप का प्रदेश ; ( उप ६ म्ह टी )। १२ छन्द-विशेष, दोधक छंद का एक भेद ; (पिंग)। "कूड न ["कूट] १ माल्यवन्त-नामक वक्तस्कार पर्वत का एक शिखर; २ कच्छ विजय के विभाजक वैताख्य पर्वत के दिल्लातर पार्श्ववर्ती दो शिखर ; (ठा ६)। ३ चित्रकृट पर्वत का एक शिखर ; (जं४)। ाहिय पुं [ ाधिप ] कच्छ देश का राजा ; (भिव )। ाहिवड पुं [ "धिपति ] कच्छ देश का राजा; ( भवि )। कच्छगावई स्त्री [कच्छकावतो ] महाविदेह वर्ष का एक विजय-प्रदेश; (ठा २, ३)। कच्छट्टी स्त्री [दे] कछौटी, लंगोटी, कछनी ; (रंभा---हि )। कच्छभ पुं [कच्छप ] १ कूर्म, कहुआ ; (पाह १, १; गाया १, १)। २ राहु, यह-विशेष ; (भग १२,६)। °रिंगिय न [ °रिङ्गित ] गुरु-वन्दन का एक दोप, कडुए की तरह चलते हुए वन्दन करना ; ( वृह ३ ; गुभा )। कच्छभी [स्वीं [ कच्छपी ] १ कच्छप-स्त्री, कूर्मी । २ वादा-विशेष; (पण्हं २, ४)। ३ नारद की वीणा; ( णाया १/१७)। ४ पुस्तक-विशेष ; (ठा ४, २)। कुच्छर पुं [दें ] पङ्क, कीच, कर्दम ; ( दे २, २ )। कच्छरी स्त्री [ कच्छरी ] गुच्छ-विशेष : ( पराग १---पत्र ₹**२**) ।

कच्छव (ग्रप) पुं किच्छ ] स्वनाम-प्रसिद्ध देश-विशेष ; (भवि)। कच्छत्र देखो कच्छभ ; ( पटम ३४, ३३ ; दे १, १६७ ; गउड )। कच्छवी देखो कच्छभी ; ( वृंह ३ )। कच्छह देखो कच्छभ ; (पात्र )। कच्छा स्त्री [ कक्षा ] १ विभाग, श्रंश; ( पडम १६, ७०)। २ उरो-यन्धन, हाथी के पेट पर वाँधने की रज्जू; " उप्पी-लियकच्छे " (विपा १, २—पत्र २३; ग्रौप)। काँख, वगल ; (भग ३, ६'; प्रामा )। ४ श्रेणि, पङ्किः "चमरैस गं त्रष्ठिंदस्स त्रप्रस्कुमाररग्णो दुमस्स पायत्तीणिया-हिवस्स सत्त कच्छात्रो पराणतात्रो " ( ठा ७ )। पर वाँधने का वस्त्र ; (गा ६८४)। ६ जनानखाना, श्रन्तःपुर ; ( ठा ७ )। ७ संशय-कोटि ; ⊏ स्पर्धा-स्थान; ६ घर की भींत; १० प्रकोष्ट; ( हे २, १७)। कच्छा खी [ कच्छा ] कटि-मेखला, कमर का आभूषण ; (पात्र)। °वई स्त्री [ °वती ] देखो कच्छगावई : (जं ४)। 'वर्डकृड न [ 'वतीकृट ] महाविदेह वर्ष में स्थित ब्रह्मकूट पर्वत का एक शिखर ; ( इक )। कच्छु स्त्री [ कच्छू ] १ खुजली, खाज, रोग-विशेष; ( प्रास् २८)। २ खाजको उत्पन्न करने वाली श्रोषधि, कपिकच्छुः (पगह २, ४)। °ल, °ल्ल वि [°मत्] खाज रोग वाला: (राज; विपा १, ७)। कच्छुट्टिया स्त्री [दे कच्छपटिका] कछौटी, लंगोटी ; (रंभा)। कच्छुरिअ वि [ दे ] १ ईपित, जिसकी ईर्व्या की जाय वह; २ न ईर्प्या; (दे २, १६)। कच्छुरिअ वि [ कच्छुरित ] व्याप्त, खचित ; ( कुम्मा ६ टी )। कच्छुरी स्त्री [दे] कपिकच्छु, केवाँच ; (दे २, ११)। कच्छुल पुं [कच्छुल] गुल्म-विशेष ; (पाण १—पत्र कच्छुल्ल पुं [ कच्छुल्ल ] स्वनाम-ल्यात एक नारद-म्रान ; (गाया १, १६)। कच्छू देशो कच्छु ; ( प्रास् ७२ )। कच्छोटी स्वा [दे] कडोटी, लंगोटी ; (रंभा—टि)। कज्ज वि [ कार्य ] ९ जो किया जाय वह : २ करने योग्य; ३ जो किया जा संक ; (हे २, २४)। ४ प्रयोजन,

उद्देश्य ; "न य साहेइ सकज्जं " ( प्रासु २७ ; कप्पू )। ६ कारण, हेतु; (वव २)। ६ काम, काज; "अन्नह परिचितिज्ञइ, सहरिसकंड्जएण हियएण। परिणमः अन्नह चिय, कज्जारंभो विहिवसेण " ( सुर ४, १६ )। °जाण वि [ °ज्ञ ] कार्य को जानने वाला ; ( उप ६४८)। °सेण पुं [°सेन ] अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न स्वनाम-∠ ख्यात एक कुलकर-पुरुष ; (सम १५०)। कज्जउड पुं ि दे ] अनर्थ ; ( दे २, १७ )। कज्जमाण वि [ कियमाण ] जो किया जाता हो वह; "कज्जं च कज्जमाणं च त्रागमिस्सं च पावगं" ( सूत्र १,८)। कडजल न [ कडजल ] १ काजल, मसी; २ ग्रन्जन, सुरमा; (कुमा)। °प्पभा स्त्री [ °प्रभा ] सुदर्शना-नामक जम्बू-वृत्त की उत्तर दिशा में स्थित एक पुष्करिखी; (जीव ३ )। कज्जलङ्भ वि [ कज्जलित ] १ काजल वाला, २ रयाम, कृष्ण; (पात्र )। कज्जलंगी स्त्री [कज्जलाङ्गी ] कज्जल गृह, दीप के जपर रखा जाता पात्र, जिसमें काजल इक्द्रा होता है, कजरौटी ; ( अतः गाया १ १ — पत्र ६ ) । कज्जला स्त्री [ कज्जला ] इस नाम की एक पुञ्करिणी; (इक)। कज्जलाव अक [ ब्रुड् ] ड्वना, वूर्डना। ''श्राउसंतो समणा ! एयं ते णावाए उदयं उत्तिंगेण त्रासनइ, उवस्त्ररि वा णावा कज्ज-लावेइ " ( त्राचा २, ३, १, १९ )। वक् -- कज्जलावे-माण ; ( आचा २, ३, १, १६ )। कज्जलिय देखो कज्जलइय ; ( से २, ३६ ; गउड )। कंडजंब ) पुं [दे] १ विष्ठा, मैला ; २ तृण वगैरः का कडजवय ∫ समृहं, कूड़ा, कतवारं; (दे २, ११; उप १७६; ४६३ ; स २६४ ; दे ६, ४६; श्रणु )। 🗀 किज्जिय वि [ कार्यिक ] कार्यार्थी , प्रयोजनार्थी ; ( वन ₹)। कज्जोवग पुं कार्योपग ] अठासी महाब्रहों में एक ब्रह का नाम ; ( ठा २, ३ं—पत्र ७८)। किजमाल न दि सेवाल, एक प्रकार की पास, जो जला-रायों में लगती है ; (दे २, ८)। कटरि (अप) अ [ कटरे ] इन अर्थों का दोतक अव्यय;---१ ब्रारचर्य , विस्मय ; " क्टूहिर थणतह मुद्धडहे , जे मणु विच्चिन माइ " (हे४, ३६०)। र प्रशंसा, श्लाघा ;

'' कटरि भालु मुविसालु, कटरि मुहक्त्मल पसन्निम्" ( धम्म ११ टी 🕽 । कटार ( त्रप ) न [दे ] छुरो, चुस्का ; ( हे ४, ४४१)। कट्ट सक [ कृत् ] काटना, छेड़ना । कट्टइ; ( भवि )। संकृ---् कट्टि, कट्टिवि, कट्टिअः; (्रंभाः; भविः; पिंगः) । कट्ट वि [ ऋत्त ] काटा हुत्रा, छित्र ; ( उप १८० )। कट्ट न [ कप्ट] १ दुःख ; २ वि. कप्ट-कारक, कप्ट-दायी ; (पिंग)। कट्टर न दि ] खगड, अंश, टुकड़ा; " से जहा चित्तय-कटरं इ वा वियाणपटे इ वा " ( अनु )। कट्टारय न [दे] हुरी, शस्त्र-विशेष ; (स १४३) 🌱 कट्टारी स्त्री [ दे ] चुरिका, छुरी ; (दे २,४) । कट्टिअ वि [ कर्त्तित ] काटा हुआ, छेदित ; ( पिंग )। कट्टु वि [ कर्त्त ] कर्ता, करने वाला ; ( पड् )। कट्टु ब्र [ कत्वा ] करके; ( गाया १, ५; कप्प; भग )। कट्टोरग पुं [दे] कटोरा, प्याला, पात्र-विरोप ; रित्रमो पासेहिं करोडगा कटोरगा मंकुत्रा सिप्पात्रो य टविज्जंति " (निचु१)। कट्ट न किंग्ड ] १ दुःख, पोड़ा, व्यथा ; ( कुमा )। २ पाप; ३ वि. कान्ट-दायक, पीड़ा-कारक; (हे २, ३४; ६० )। 'हर न [ 'गृह ] कडवरा, कांट की वनी हुई चार-दिवारी ; ( सुर २, १८१ )। कट्टन [काष्ट्र] काट, लकडी; (कुमा; सुपा ३५४)। २ पुं राजगृह नगर का निवासी एक स्वनाम-ख्यात श्रेष्ठी। ( ब्रावम )। कम्मंत न [ कम्मन्त ] लकड़ी का कार-खाना ; ( थ्राचा २, २ )। °करण न [ °करण ] र्यामक-नामक गृहस्थ के एक खेत का नाम; ( कृष्प )। °कार पुं [ °कार ] काट-कर्म से जीविका चलाने वाला; ( अणु)। °कोलंब पुं [°कोलध्व] ग्रज्ञ की शाखा के नीचे भुकता हुया यय-भाग ; ( यनु )। °खाय वं [ °खाद ] कीट-विरोप, घुण; (ठा ४)। °दल न [°दल] रहर की दाल; (राज)। °पाउया सी [ °पादुका] काट का जुता. खडाऊँ ; ( अनु ४ )। °पुत्तिस्या स्त्री [°पुत्तलिका] कटपुतली; (अणु)। °पेज्जा स्री िपेया ] १ म्ंग वगेरः का क्वाथ ; २ पृत से तली हुई तगहुल की राव ; ( उवा )। "महु न [ "मघु ] पुण्प-

मकरन्द ; ( कुमा )। °मूल न [°मूल ] द्विदल धान्य, जिसका दां टुकड़ा समान होता है ऐसा चना, म्ग आदि अन्न ; (वृह १)। °हार पुं [ °हार ] त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष, चुद्र कीट-विशेष : ( जीव १ ) । °हारय पुं [ हारक ] कठहरा, लकड़हारा ; ( सुपा ३८४ )। कट्ठ वि [ रूप्र ] विलिखित, चासा हुआ ; " खीरदुमहेद्वपंथ-कहोल्ला इंधणे य मीता य " ( श्रोघ ३३६ )। कट्ठण न [ कर्पण ] ब्राकर्पण, खींचाव : ( गउड ) । . कहा स्त्री [काप्टा] १ दिशा; (सम ८८)। २ हद, ासीमा ; . " क़वडस्स ग्रहो परा कहा " ़ ( श्रा १६ )। काल का एक परिमाण, अठारह निमेप: (तंदु)। ४° प्रकर्ष ; ( सुज्ञ ६ )। किट्ठिअ युं [ दे ] चपरासी, प्रतीहार ; ( दे २, १४ )। ५ कट्ठिअ वि [ काष्ट्रित ] काट से संस्कृत भीत वगैरः: (भ्राचा . २, २ )। कंट्रिण देखो कढिण ; ( नाट-मालती १६ )। कड वि दि] १ चीरा, दुर्वल ; २ मृत, विनष्ट ; (दे २, ५१ )। फड वि [ कट ] १ गगड-स्थल, गाल ; ( गाया १, १— पत्र ६५ )। २ तृण, घास ; ३ चटाई, ब्रास्तरण-विशेष ; ( ठा ४, ४---पंत्र २०१ )। ४ लकडी, यष्टि ; " तेसिं च जुद्धं लयालिट्टुकडपासागादंतनिवाएहिं " ( वसु )। वंश, वाँस; (विषा १, ६; ठा ४, ४)। ६ तृष-विशेष; (ठा४,४)। ७ छिला हुआ काष्टः, (आचा २, २, १)। °च्छेज्ज न [°च्छेय] कला-विरोप; (ग्रीप; जं२)। °तड न.[°तट] १ कटक का एक भाग; २ गगड-तल ; ( गायां १, १ )। °पूयणा स्त्री ं ि**ृ्पतना** ] व्यन्तरी-विशेष ; ( विसे २५४६ )। कड वि [कृत ] १ किया हुआ, वनाया हुआ, रचित ; ( भग ; पगह २, ४ ; विपा १, १ ; कप्प ; सुपा २६ )। २ युग-विशेष, सञ्चयुग ; ( ठा ४, ३ )। ३ चार की संख्या; (सूत्र १, २)। °जुग न [ °युग ] सत्य-युग, उन्न-ति का समय, ब्रादि युग, १७२८००० वर्षी का वह युग होता है; (ठा ४, ३)। °जुमम पुं [ °युग्म ] सम राशि-विशेष, चार से भाग देने पर जिसमें बुळ भी शेष न बचे ऐसी राशि ; (ठा ४, ३)। ° जुम्मकडजुम्म ९ं [ ° युग्म-कृतयुग्म ] राशि-विशेष ; (भग ३४, १)। "जुम्मक-

लिओय [ च्युग्मकल्योज ] राशि-विशेष; (भग ३४, १)। °जुम्मतेओग पुं [ °युग्मज्योज ] राशि-विशेष ; ( भग ३४, १)। °जुमादाव्रजुमा वुं [°जुगमद्वापरयुग्म ] गशि-विशेष ; (भग ३४, १) °जोगि वि [ °योगिन ] १ कृत-क्रिय; (निचू १)। २ गीतार्थ, ज्ञानी; (स्रोघ १३४ भा)। ३ तपस्वी; (निचू १)। िवादिन् ] सृष्टि को नैसर्गिक न मान कर किसी की वनाई हुई मानने वाला, जगत्कत् त्व-वादी; (स्त्र १, १, १)। ाइ पुं [ "दि ] देखो "जोगि; ( भग; णाया १, १— पत्त ७४ )। देखो कय=कृत। ॰ कडअल्ल पुं [ दे ] दौवारिक, प्रतीहार ; ( दे २, १४ )। कडअल्ली स्त्री [दे] कण्ड, गला ; (दे २, १४)। कडइअ पुं ि दे ] स्थपति, वढई ; ( दे २, २२ )। कडर्अ वि [कटकित ] वलय की तरह स्थित ; ( से १२, ४१ )। कडइंग्ल पुं [ दे ] दौवारिक, प्रतीहार 🕫 ( दं २, १४ )। कडंगर न [कडङ्गर] तुप, छिलका; (सुपा १२६)। कडंत न [ दे ] मूली, कन्द-विशेष ; २ मुसल ; ( दे २, 好 )1 कडंतर न [दे] पुराना सूर्प ब्रादि उपकरण; (दे २, १६)। कडंतरिक्ष वि [दे] दारित, विदारित, विनाशित; (दे २,२०)। कडंब पुं [ कडम्ब ] वाद्य-विशेव ; ( विसे ७८ टी )। कडं मुझ न [ दे ] १ कुम्भग्रीव-नामक पात्र-विरोप; २ घडे का कगठ-भाग ; ( दे २, २० )। कडक देखों कडग ; ( नाट--रत्ना ४८ )। कडकडा स्त्री [कडकडा ] श्रनुकरण-राब्द विशेष, कड-कड श्रावाज; ( स २६७ ; पि ५६८; नाट-मालती ५६)। कडकडिअ वि [कडकडित] जिसने कड़-कड़ ब्रावाज किया हो वह, जीर्ण; (सुर ३, १६३)। कडकडिर वि [कडकडायितृ] कड-कड त्रावाज करने वाला ; (सगा )। कडक्ख पुं [ कटाझ ] कटाच, तिरछी चितवन, भाव-युक्त दृष्टि, स्राँख का संकत ; ( पास्र ; सुर १,४३; सुपा ६ )। कडवल सक [कटाझ्य् ] क्टाच करना। कडक्ख्इ ; (भवि)। संग्र—कडक्खेचि; (भवि)। कडक्खण न [ कटाक्षण ] क्टाच करना ; (भवि )। मडिक्सिअ नि [कटाक्षित ] १ जिस पर कटाच किया गया हो बह ; (रंभा)। २ न, कटाज्ञ ; (भिव)।

कडग पुन किटक न १ कडा, वलय, हाथ का आमुष्ण-विशेष; ( णाया १, १ )। २ यवनिका, परदा; " ब्रान्नस्स सम्मगमणं होही कडंतरेण तं सव्वं । 'निसुयमुव-ज्माएणं " ( उप १६६ टी )। ३ पर्वत का मूल भाग ; ४ पर्वत का मध्य भाग ; ५ पर्वत की सम भूमि; ६ पर्वत कार् एक भाग ; " गिरिकंद्रकडगविसमदुग्गेसु " ( पच ८२ ; पण्ह १, ३ ; गाया १, ४ ; १८ )। ७ शिविर, सेना रहने का स्थान; (बृह २)। ८ पुं देश विशेष; (गाया १, १— पत्रः ३३)। देखो कडय। र्कडच्छु स्त्री [ दे ] कर्छा, चमची, डोई ; ( दे २, ७ ) । कडण न [कदन ] १ मार डालना, हिंसा ; ( कुमा )। २ नारा करना ; ३ मर्दन ; ४ पाप ; ५ युद्ध ; ६ विह्वलता, त्राकुलता ; (हे १, २१७)। कडण न [ कटन ] १ घर को छत ; २ घर पर छत डालना; ( गच्छ १) । कडणा स्त्रो [ कटना ] घर का अवयव-विशेष ; ( भग ⊏, ६ ) । कडणी स्त्री [ कटनो ] मेखला ; "सुरगिरिकडणिपरिद्विय- / चंदाइच्चाण सिरिमणुहरंति'' ( सुपा ६१४ )। र्कडतला स्त्री [दे] लोहे का एक प्रकार का हथियोर, जो एक धार वाला और वक होता है ; ( दे २, १६ )। र्कडत्तरिअ [ दे ] देखो कडंतरिथ ; ( भवि ) । क्रडेंट्रिअ वि [ दे ] १ छिन्न, काटा हुया ; २ न. छिद्रता ; (,पड् :) । र्कडप्प पुं [ दे किट्प्र ] १ समृह, निकर, कलाप ; ( दे २, १३; पड़ु, गउड; सुपा ६२; भवि; विक ६४)। २ वस्त्र का एक भाग; (दे २, १३)। कडय देखो कडगः, (सुर १, १६३; पात्र ; गडड; महा; सुपा १६२ ; दे ४, ३३ )। ६ लश्कर, सैन्य ; ( ठा ६)। १० पुं, काशी देश का एक राजा; ( महा )। भवई स्त्री [ शवती ] राजा कटक की एक कन्या ; ( महा )। कडयड पुं कडकड विकृतकः श्रावाजः "कत्थः खरपव-हाणयकडम ( ? य ) डभज्जंतदुमगहगां" ( पटम ६४, ४४ )। कडयडिय वि [ दे ] परावर्तित, फिराया हुया, घुमाया हुया; " नं कुम्मह कडयडिय पिहि नं पविहड गिरिवह" ( सुपा · १७६ ) । ्कडसक्करा स्त्री [दे] वंश-शलाका, वाँस की सलाई; (विपा 9, { ) 1

कडसी स्वी [दे] रमशान, मसाण ; (दे २, ६)।
कडहू पुं[कटमू] इन्न-जिरोब ; (वृह १)।
कडा स्वी [दे] कडी, सिकनी, जंजीर की लडी ; "वियडक-वाडकडाणं खडक्खयो निस्तुणियो ततो" (सुपा ४१४)।
कडार न [दे] नालिकर, निरंगर ; (दे २, १०)।
कडार पुं[कडार] १ वर्ण-विरोप, तामझ वर्ण, भूरा रंग ;
२ वि कपिल वर्ण वाला, भूरा रंग का, मटमैला रंग का ;

(पात्र ; रयण ७७ ; सुपा ३३; ६२ )। कडाली स्त्री दि. कटालिका ] थोड़े के मुँह पर वाँधने का एक उपकरण ; ( अनु ६ )।

कडाह पुं [कटाह] १ कडाह, लोहे का पाल, लोहे की बड़ी कड़ाही; ( श्रनु ६ ; नाट — मुच्छ ३ )। २ वृज्ञ-

वड़ी कड़ाही; (अनु ६; नाट — मुच्छ ३)। २ वृत्त-विशेप; (पडम १३, ७६)। ३ पाँजर की हड्डी, शरीर का एक अवयव: (परणा १)।

कडाहपत्हिटिथअ न [दे] दोनों पार्श्वी का अपवर्तन, पार्थीं को धुमाना-फिराना; (दे२,२१)।

किंडि स्त्री [किटि] १ कमर, कटो ; (विपा १, २ ; अनु ६)। २ वृक्तादि का मध्य भाग ; (जं१)। °तड न

न [ °पट्टक ] धोतो, वस्त्र-विदेश; ( बृह ४ )। °पत्त न [ °पत्र ] १ सर्गादि कृत्त की पत्ती; २ पत्तती कमर; ( अनु ४ )। °यल न [ °तल ] कटो-प्रदेश; (भिव)।

'हल वि [ 'टीय] देखो कडिख्ल (दे) का २ रा अर्थ। 'वही स्त्री [ 'पद्दी ] कमर का पड़ा, कमर-पड़ा; ( सुपा

३३१)। °वत्थ न [°वस्त्र] घोतो, कमर में पहनने का कपड़ा; (दे २, १७)। °सुन्त न [°सूत्र] कमर का आभू

पण, मेखला; (सम १८३; कम्पू)। हत्या पुं [ हस्त ] कमर पर रखा हुआ हाथ; (दे २, १७)।

कडिअ थि [ कटित ] १ कट—चटाई से आच्छादित; (कप्प)। २ कट से संस्कृत; (आचा २, २, १)। ३

एक दूसरे में मिला हुआ ; "घणकडियकडिच्छाएं" ( औप )। किंडिअ वि [ दे ] प्रीणित, खुशी किया हुआ; ( पड् )।

कि डिखंभ पुं [ दे ] १ कमर पर रक्खा हुआ हाथ ; (पाअ; दे २, १७)। २ कमर में किया हुआ आधात ; (दे २, १०)।

कडित्त देखों किलतः; ( णाया १, १ टो—पत्र ६)। कडिभिटल न [दे] सरीर के एक भाग में होने वाला कुष्ट-विशेष ; ( बृह ३ )। कडिंग्ल वि [दे] १ छित्र-रहितः, निरिष्ठतः; (दे २, ४२; 🗸
पड्)। २ न कटी-वस्त्र, कमर में पहनने का वस्त्त, धोती
वगैरः; (दे २, ४२; पात्र ; षड्; सुपा १४२; कप्पू;
भवि; विसे २६००)। ३ वन, जंगल, अटवी;

"संसारमवकडिल्ले, संजोगवियोगसोगतरगहले । कुपहपण्टराण तुमं, सत्थाहो नाह ! उप्पत्नो ॥"

(पउम २, ४४ ; वव २; दे २, ४२ )। ४ गहन, निविड, सान्द्र ; "मिल्लिमिल्लायइकडिल्लं" (उप १०३१ टी ; दे २, ४२; षड्)। ४ ब्राशीर्वाद, ब्रासीस; ६ पुं. दीवारिक,

प्रतीहार ; ७ विपन्न, रातु, दुश्मन ; ( दे २, १२ ; पड् )। = कटाह, लोहे का वडा पाल ; ( त्रोघ ६२ )। ६ उपकरण-विशेष ; ( दस ६ )।

कडी देखो कडि; (सुपा २२६:)। कडु )पुं कटुक । १ कडुब्रा, तिक्त, रस-विशेष: ( ठा

कडुअ १)। २ वि. तित्ता, तित्त रस वाला; (से १,६१; कुमा)। ३ अनिष्ट; (पण्हर, ४)। ४ दारुण,

१११)। कडुअ (शो) अ कित्वा करकः (हेर, २७२)।

कडुआल पुं[दे] 'बगटा, बगट; (दे २, ५७)। २

छोटी मछली ; (-दे २, ४७ ; पात्र )। कडुइय वि [कटुकित] १ कडुत्रा किया हुआ। २

द्षित ; ( गउड )। कडुद्या स्त्री [ कटुकी ] वल्ली-विशेष, कटकी; ( पण्ण १)। कडुच्छय , पुंस्त्री ( दे ) देखो कडच्छु ; " धूवकडुच्छय .

कडुच्छु हत्था " ( सुपा ४१; पात्र ; निर ३, १ ; धम्म कडुच्छुय

कडुयाविय वि [दे] १ प्रहत, जिस पर प्रहार किया गया र हो वह ; ( उप प्ट ६ १ )। २ व्यथित, पोड़ित, "सा य

( चोरघाडी ) कुमारपहारकडुयाबिया भग्गा परम्मुहा कया " ( महा )। ३ हराया हुआ, पराभृत; ४ भारी विपद् में फँसा हुआ; ( भवि )।

कडूइद ( शौ ) वि [ कटूकत ] कड़क किया हुआ ; (नाट)। 'कड़ेवर' न '[ कळेवर ] शरीर, देह ; ( राय ; हे ४,

**हडचर**ेन [ **कलचर** ] शरार, दह; ( राय ; ह ३६४ )। कड्ठ सक [ कृप् ] १ खींचना । २ चास करना । ३ ्रेखा करना। ४ पड्ना। ५ उचारण करना। कड्ट्इ ; (हे ४, १८७)। वक्र—कड्टंत, कड्टमाण ; (गा ६८७ ; महा )। क्वकृ — कड्डिज्जंत, कड्डिज्जमाण ; (सं १, २६; ६, ३६; पगह १, ३)। संक्र-कड्डिप्रण, कड्डेंचं, कड्डिचं, कड्डियं; (महा), '' कड्ढतु नमाक्कारं '' ( पंचव ), कङ्किउं; ( पि ১৬৬)। कृ--कड्डेयव्य ; (सुपा २३६)। कड्ड पुं िकर्ष ] खींचाव, श्राकर्षण ; ( उत १६ )। कडुण न िकर्पण े १ खींचाव, ब्राक्पण ; (:सुपा २६२)। २ वि सीं पने वाला, आकर्षक ; ( उप प्र २०७ )। कडुणया स्त्री [कर्पणता ] त्राकर्षण ; ( उप पृ २७७ )। कड्राचिय वि [कर्पित ] खींचवाया हुआ, वाहर निकलवाया हुआ; (भवि)। किंद्रिय वि ि रूप्ट ] १ श्राक्टर, खींचा हुश्रा ; ( पगह १,३)। २ पटित, उचारित ; ( स १५२ )। कड्डोकड्डन [कर्पापकर्प] खींचातान ; ( उत्त १६ )। कढ सक [ कथ् ] १ काथ करना। २ उवालना। ः स्तपाना, गरम करना। कडहः ; (हे४, २२०)। वक्त-कदमाण; (पि २२१)। कवकु---'' राया जंपइ एयं सिंचह रेर कडंतितल्लेण '' ( सुपा १२० ), कढीअमाण; (पि २२१)। कढकढकढेंत वि [कडकडायमान] कड़-कड़ श्रावाज करता : (पडम २१, ४० )। किंडिअ वि [ किथित ] १ उवाला हुया; २ ख्व गरम किया हुआ ; " कंडिम्रो खलु निवरसो श्रइकडुश्रो एव जाएइ '' (श्रा २७ ; श्रोघ १४७ ; सुपा ४६६ ) । कढिआ स्त्री [ दे ] केही, भोजन-विशेष ; ( दे रं, ६७ )। कढिण १ वि [कठिन] १ कठिन, कर्त्ररा, कटोर, पहप; किंडिणग ∫ (पण्ह १,३; पात्र )। २ न तृगा-विरोप; ( ब्राचा २, २, ३)। ३ पर्ण, पत्ती ; ( पगृह २, ४)। कडोर वि [कठोर] १ कटिन , परुष , निष्टुर । २ पुं. इस नाम का एक राजा ; ( पडम ३२, २३ )। कण सक [ क्वण् ] राष्ट्र करना , श्रावाज करना । कण्डः ( हे ४, २३६ )। यक —कणंतः (मुर १०, २१८) वज्जा **६६** )। कण सक्क [कण्] भावाज करना । कण्डः (हे ४, २३६)।

कण पुं िकण ] १ कणा, लेश ; " गुणकणमवि परिकहिउं न सक्कइ" ( सार्घ ७६) । २ विकीर्ण दाना; ( कुमा ) । ३ वनस्पति-विशेष ; (पराण १) । ४ पुं. एक म्लेच्छ देश ; ( राज )। १ यह विशेष , यहाधिष्ठायक देव-विशेष ; ( क्रुं २, ३—पत्र ७७ )। ६ तएडल, स्रोइन ; ( उत्त १२ )। ७ किनक ; ( त्र्याचा २ , १ ) । ८ विंदु; "विंदुइअं कण-इग्र" (पात्र)। °इअ वि [°वत्] विन्दु वाला ; (पात्र )। °कुंडग पुं [ °कुण्डक ] त्रादन की वनी हुई एक भच्य वस्तु ; "कणकुंडगं चइत्ताणं विद्वं भुंजइ स्यरो " ( उत १२ )। "पूपिलया स्री [ "पूपिलका ] भाजन-विशेष , कणिक की वनाई हुई एक खाद्य वस्तु ; ( त्राचा २, १)। °भ अख पुं [ °भक्ष ] वैशेषिक मत का प्रवर्त्तक एक ऋषि ; (राज)। वित्ति स्रो िवृत्ति ] भिन्ना, भीख; ( सुपा २३४ )। °वियाणग पुं [ °वितानक ] देखो कणग-वियाणगः ( सुज्ज २०; इक)। °संताणय पुं [°संतानक] देखो कणग-संताणय: (इक)। ेंद् पुं[ ेंद् ] वैशेषिक मत का पवर्तक ऋषि ; (विसे २१६४)। °ायण्ण वि [ °ाकीर्ण ] विन्दु वाल 🔆 (पाअ)। कण पुं [ क्चण ] शब्द, आवाज ; ( उप पृ १०३ ') । कणक्ष्केउ पुं [कनिकिकेतु ] इस नाम का एक राजा ; (दंस)। कणइपुर न [ कनिकपुर ] नगर-विशोप ; जो महाराज जनक के भाई कनक की राजधानी थी ; (ती )। कणइर पुं [ कर्णिकार ] कलेर , वनस्पति-विशोप ; ( पगण १---पत्र ३२ )। कणइल्ल पुं [दे] शुक, तोता; (दे २, २१; पड्; पात्रं ो। क्रिणई स्त्रो [दे़] लता, वल्ली; (दे२, २५; पड्; स ४१६ ; पाञ्च ) । कणंगर न [ कनङ्गर ] पापाण का एक प्रकार का हथियार (विपा १, ६)। कण्कण युं [ कणकण ] कण-कण त्रावाज ; ( त्रावम )। क्रणकणकण अक [दे] कण कण आवाज करना। कण-कणकर्णातः; ( पडम २६, ५३ )। वकः —कणकणकणांत ; (पडम ४३, ८६)। कणकणग पुं [ कनकनक ] यह-विशेष , यहाधिष्ठायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३ )।

कणक्कणिअ वि [ क्वणक्वणित]कग-कग त्रावाज वाला; ( कप्पू )।

कणग देखो कण ; ( कप । / कणग (दें) देखो कणय= (र्दि); (पगह १,२)। कूणम पुं [ कनक ] १ यह-विशेष, यहाधिष्ठायक देव-विशेष ; ( ठा २ , ३---पत्र ७७ ) । २ रेखा-सहित ज्योति:-पिगड, जो आकाश से गिरतों है ; ( ग्रोघ ३१० मा; जी ६ )। ३ बिन्दु ; ४ शलाका, सलाई ; (राज)। ५ घृतवर द्वीप ं, का अधिपति देव ; ( सुज्ज १९ )। ६ विल्व वृत्त , वेल का ्पेड़; (उत्तर)। ७ न सुत्रर्ण, सोना; (सं ६४; जी  $\{\cdot\}$  । "कंत वि [ "कान्त ] १ कनक की तरह चमकता : ( ब्राचा २, ६, १)। २ पुं द्व-विशेष ; (दीव)। "क्रुड न ["क्रुट] १ पर्वत-विशेष का एक. शिखर: (जं४)। २ पुं. स्वर्ग-मय शिखर वाला पर्वत ; ( जीव ३ )। क्रेड पुं [ केतु ] इस नाम का एक राजा; (गाया १, १४)। °गिरि पुं [°गिरि] १ मेरु पर्वतः, २ स्वर्ण-प्रचुर पर्वत ; ( ब्रोप )। "उम्मय पुं [ "ध्वज ] इस नाम का एक राजा; (पंचा ४)। "पुर न ["पुर] नगर-८्विशोप ; (विपा २, ६)। °प्पभ पुं [ °प्रभ ] देव-विशेष ; (सुन १६)। "प्यमा स्त्री ["प्रमा] १ देवी-विशेषः २ ं ज्ञाताधर्मसूत ' का एक अन्ययन : (णाया २, १)। <sup>°</sup>फुहिल्डभ न [पुण्पित] जिसमें सोने के फूल लगाए गये हों ऐसा वस्त्र ; (निवृ °माला स्त्री [ °माला ] १ एक विद्याधर की पुत्री ; ( उत ६ )। २ एक स्वनाम-ख्यात साध्वी ; ( सुर १४, ६०)। 'रह पुं िरथा दस नाम का एक राजा; (ठा ७; १०)। °लया स्त्री [°लता] चमरेन्द्र के सोम-नामक लं।कपाल-दंव की एक अग्र-महिषी ; ( ठा ४, १-पत २०४)। °वियाणग पुं [°वितानक] ग्रह-विशेष, ब्रह्मधिष्टायक देव-विशेष; ( टा २. ३--पत ७७ )। °संताणग पुं [ °संतानक ] श्रह-विशेष, श्रहाधिष्टायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३---पत ७७) । '**ावलि** स्री ि "विलि ] १ मुवर्ण का एक आभूपण, मुवर्ण के मिणओं से बना त्रासुषण ; ( अनंत २७ )। २ तप विशेष, एक प्रकार की तपश्चर्या ; ( श्रीप ) । ३ पुं. द्वीप-विशेष ; ४ समुद्र विशेष; (जीव ३)। "विलिप्चिमत्ति स्त्री ["विलि-प्रविभक्ति] नाट्य का, एक प्रकार: (राय)। "विलिभद्द पुं [ "विलिभद्र ] कनकावित द्वीप का एक अधिष्ठायक देव ;

(र्जाव ३)। °विलिमहाभद्द पुं [ °विलिमहाभद्र] कत-कावलिवर-नामक समुद्र का एक अधिष्ठायक देव ; (जीव ३)। भविलिमहावर पुं भिविलिमहावर ] काकावितवर नामक समुद्र का एक अधिष्ठाता देव; (जीव ३)। "विलिबर gं [ °ाविळिवेर ] ९ इस नाम का एक द्वीप ; २ इस नाम का एक समुद्र ; ३ कनक विलवर समुद्र का अधिष्ठाता देव-विशंप ; ( जीव ३ )। ° विलिवरभद्द पुं ि विलिब-रभद्र ] कनकावलिवर द्वीप का एक श्रधिपति देव; ( जीव ३)। **ावित्वरमहाभद्द पुं [ावित्वरमहाभद्र]** कनकावित्वर-नामक द्वोप का एक अधिष्ठाता देव: (जीव ३)। "विलि-वरोभास पुं [ भवलिवरावभास ] १ इस नाम का एक द्वीप ; २ इस नाम का एक समुद्र ; (जीव ३)। °विलवरोभासभद्द पुं [°विलिवरावभासभद्र ] कनका-विलवरावभास द्वीप का एक अधिष्टाता देव ; ( जीव ३ )। भद्दी कनकावलिवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव; (जीव ३)। "विलिवरोभासमहावर g ["विलिवराव-भासमहावर ] कनकावित्वशासास-समुद्र का एक अधि-ष्टाता देव ; (जीव ३)। **ावलिवरोभासवर** पुं [ भवित्वरावभासवर ] कनकावित्वरावभास-समुद्र का एक ग्रिधिप्राता देव; (जीव ३)। "ावली स्त्री ["ावली] देखो **ाव**लि का १ला और २रा ऋर्थ; (पव २७१) । देखो कणय=कनक। कणगा की किनका । भीम-नामक राज्ञसेन्द्र की एक अप्र-महिवी; (ठा ४, २---पत ७७)। २ चमरेन्द्र के सोम:नामक लोकपात की एक अय-महिवी; ( ठा ४, २ )। ३ ' गायाधम्मकहा ' सूत्र का एक अध्ययन; ( गाया २, १ )। ४ चुद्र जन्तु-विशेष की एक जाति, चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष ; (जीव १)।

कणगुत्तम पुं[.कनकोत्तम] इस नाम का एक देव; (दीव)।

कणय पुं [ दे ] १ फूलों को इक्द्रा करना, अवचय; २ वाण, 🗸 शर; " असिखेडयकणयतो। तर—'' ( पटम 🖛, 🖛 ; परह १, १ ; दे २, १६ ; पाअ )।

कणय देखो कणग=कनक; (ओघ ३१० मा; प्रासू १४६; हे १, २२८; उव; पात्र्य; महा; दुमा)। ८ पुंराजा जनक के एक भाई का नाम; (पडम २८,

१३२)। ६ रावण का इस नाम का एक सुभट;

(पडम १६, ३२)। १० धतूरा, बृद्ध-विशेष ; (से ६, ४८)। ११ बृद्धा-विशेष ; (पराग १—पत्र ३३)। १२ न् छन्द-विशेष ; ( पिंग )। °पब्चय पुं [°पर्वत ] देखो कणग-गिरि; (सुपा ४३)। °मय वि [ भय ] सुवर्ण का बना हुआ ; ( सुपा २० )। न [ °ाभ ] विद्याधरों का एक नगर ; ( इक )। स्त्री [ाली] घर का एक भाग; (गाया १, १—पत्र १२)। ावली सी [ ावली ] देखो कणगावली। ३ एक राज-पत्नी ; ( पडम ७, ४४ )। कणयंदी स्त्री दि] बन्न विरोप, पाउरी, पाडल; ( दे २, **∤**⊏ ) कणबीर पुं [करबीर] १ वृत्त-विशेष, कनेर ; (हे १, २ ६३ ; सुपा १ ६१ )। २ नं कलेर का फूल ; (पलह 9, 3)1 कणि पुंस्त्री [दे] स्फुरण , स्कृतिं, "कणी फुरणं" (पात्र)। कणिआर दंखो कणिणआर ; ( कुमा ; प्राप्र ; हि २, कणिआरिअ व [दे] १ कानी श्राँख से जो देखा गया हो वह ; २ न कानी नजर से देखना ; (दं २, २४)। कणिका स्त्री किणिका:] कनेक, रोटी के लिए पानी से भिजाया हुआ आटा : (दे १, ३७)। कणिक्क वि [कणिक्क] मत्स्य-विशेष ; (जीव १)। कणिक्का देखें कणिका; (श्रा १४)। कणिष्ट वि [कनिष्ठ] १ छोटा, लबु; (पटम १४, १२ ; हे २, १७२ )। २ निकृष्ट, जबन्य ; (रंभा )। किंग्य न [किंगित] १ ब्रार्न-स्वर: २ ब्रावाज, ध्वनि ; ( घाव ४ )। कणियं } देखों कणिका; (कप्प)। २ कणिका, चावल कणिया । का रुकड़ा ; ( आचा २, १, ८ )। °कुंडय देखां कण-कुंडग ; ( स ४८७ )। कणिया स्वा [ क्वणिता ] वांगा-विशेष ; ( जीव ३ )। काणिर वि [ कणितृ ] ब्रावाज करने वाला : ( उप पृ १०३: पाझ )। कणित्छ न [ कनित्य ] नजन विशेष का गांत्र ; (इक)। कणिस न [ कणिश ] सत्त्व-शोर्षक, धान्य का अप्र-भाग: (देर,६)।

किंगार, सस्य-श्क, सस्य का तीवण अय भाग; (देर, ६; भवि)। कणीअ ) वि [ कनीयस् ] छोटा, त्रघु; " तस्त भाया कणीअस ∫ कणीयसो पहू नाम " (वसु ; वेणी १७६ ; y कप्पं; र्ग्नत १४ )। कणोणिगा स्त्रो [कनोनिका] १ ब्रॉख की तारा; ३ छोटो डंगली ; ( राज )। कणुय न [कणुक] त्वग् वगैरः का अवयवः (आचा २,१,८)। कण्या देखों कणिया = कणिका ; (कस )। कणेड्डिआ स्त्री [ दे ] गुञ्जा, घुङ्गची ; ( दे २, २१ )। कणेर देखों कण्णिआर ; (हे १, १६८ ; २४८ )। कणेह ) स्त्री [करेणु] हस्तिनी, हाथिन ; (हे २, कणेरुया । ११६; इसा; साया १, १—पत्र ६४)। काणीवअ न [दे] गरम कियां हुत्रा जल, तेल वगैरः ; (दि २, १६)। कण्ण वुं [ कन्या ] राशि-विशेष, कन्या-राशि ; " बुहो य कराणिम्म वदृए उच्चो " ( पउम १७, ८१ )। कण्ण पुं [कण्व ] इस नामका एक परिवाजक, ऋषि विशेष ; 🖈 ( ग्रौप ; ग्रभि २६२ )। कण्ण पुंत [ कर्ण ] १ कान , श्रवण , श्रोत्र ; " कण्णाई " (पि ३४८; प्रास् २)। २ अब्ग देश का इस नाम का एक राजा, युधिब्डिर का वड़ा भाई; ( गाया १, १६) °उर, °ऊर न [ °पूर ] कान का ख्राभुषण; ( प्रोप्र ; हेका ४५ )। °गइ स्त्री [ °गति ] मेरु-सम्बन्धी एक डोरी: ( जो १०)। °जयसिंहदेव पुं [ 'जयसिंहदेव ] गुजरात देश का बारहवीं शताब्दी का एक यशस्त्री राजा ; (ती)। देव पुं [ °देव ] विकम की तेरहवीँ राताव्दी का सौराष्ट्र-देशीय एक राजा ; (ती)। °धार दें [°धार ] नाविक , निर्या-मक ; ( णाया १, ८)। °पाउरण पुं [ °प्राचरण ] १ इस नाम का एक अन्तर्द्वीप ; २ उस अन्तर्द्वीप का निवासी ; (पगरा १)। °पाचरण देखो °पाउरण; (इक)। °पोढ न [°पीठ] कान का एक प्रकार का आभूषण; ( ठा ६ )। °पूर देखों - °ऊर; ( गाया १, = )। °रवा स्त्री िंरवा ] नदी-विरोप ; ( पडम ४०, १३) । °वालिया स्त्री [ वालिका ] कान के ऊपर भाग में पहना जाता एक प्रकार का आभूवण; ( श्रीप )। 'चेहणग न [ 'चेथ-नक ] उत्सव-विशेष, कर्णविधोत्सव ; ( ग्रीप )। 'सक्कु-ली स्त्री विशापकुली निकान का छिद्र ; २ कान की

लंबाई ; ( णाया १, ८ ) । °सोहण ,न [ °शोधन ] कान का मैल निकालने का एक उपकरण; (निच ४)। °हार पुं [ °धार ] देखो °धार : ( अच्चु २४ : स ३२७ )। देखा कन्न । कैण्णउज्ज पुं [ कान्यकुञ्ज ] १ देश-विरोप, दोत्राव, गङ्गा श्रीर यमुना नहीं के बोब का देश; २ न् उस देश का प्रधान नगर, जिसको आजकल 'क्नोज कहर्त है; (ती; कप्प )। कण्णंबाल न दि ] कान का ब्राभपण-कुगडल वगैरः ; (देर, २३)। कण्णमा देखें। कन्त्रमा ; ( श्राव ४ )। कण्णच्छूरी स्त्री [ दे ] गृह-गाधा , अिपक्ली ; ( दे २ , 1 ( 38 कण्णडय (अप) देशे कण्ण ; (हि ४, ४३२; ४३३)। कण्णल ( अप ) वि [ कर्णाट ] १ देश-विरोप, कर्णाटकः २ वि उस देश का निगासी ; (पिंग)। कण्णस वि किन्यस विश्वम, जधन्य; ( उत्त ४ )। कुण्णस्त्रारिय वि [दे] १ कानः नजर मे देखा हुआ (; २ ्र ने, कानी नजर में देखना; (दं२, २४)। कण्णा स्त्री [कन्या ] १ ज्यंतिय-शास्त्र-प्रतिद्व एक राशि । २ कन्या, लङको, कुमारोः; (कप्यु; पि २⊏२)। °च्यो-लय न [ 'चोलक ] धान्य-विशेष, जयनाल ; (गाँदि )। °णय न [ °नय ] चोल देश का एक प्रधान नगर; " चे।लंदसावयंसे कण्णाणयनयंर " (तो )। "लिप न [ °त्ठीक ] कन्या के थिपय में बोला जाना भुट ; ( पगह ٩, ३ ) ١ कण्णाक्षास्त न [दे] कान का श्राभूपण—कुगडल विगैरः (दंद, २३)। कण्णाइंचण न [दे] कान का ब्राम्पण--कुगृहल वर्गरः ; (दं २, २३)। कण्णाड पुं [कर्णाट ] १ देश-विशेष , जो आजकत 🕻 'क्यांटिक ' नाम मे प्रसिद्ध हैं ; २ ति . उस देश में उत्पन्न, वहां का निवासी; (कप्पू)। कण्णास पुं [ दे ] पर्यन्त, अन्त-भाग ; (दि २, १४)। कणिणभा स्त्री [कर्णिका] १ पर्म-उदर, कमल का वीज-कोप ; (दे ६, १४०)। २ कोण, अस ; (अणु; टा )। ३ शालि वगैरः के वीज का मुख-मूल, तुप-मुख ; ( टा ८ )।

कण्णिआर पुं [ कण्णिकार ] १ वृज्ञ-विशेष, कनर का गाछ : ( कुमा; हे २, ६४; प्राप्त )। २ गोशालक का एक भक्त; (भग १४, १०)। ३ न कनेर का फूल; (गाया १, ६)। कण्णिलायण न [ कर्णिलायन ] नज्ञन-विशेष का एक गोत्र; (इक)। कण्णोरह देखो कन्नीरह। कण्णुत्पल न [ कर्णीत्पल ] कान का आभूपण-विरोप ; (कप्पु)। कण्णेर देखां कण्णिआर ; (ह १, १६८)। कण्णेन्छडिआ सी दि | दूसरे की वात गुपनुप सुनने वाली खी; (दे २, २२)। कण्णोड्डिआ) स्त्री दि ] स्त्री की पहनने का वस्त्र-विशेष, कण्णोड्ड र्जीरङ्गी; (देर, २० टी)। कण्णोढत्ती [दे] देखां कण्णोच्छडिआ ; (दे २, २२ )। कण्णोःपल देखो कण्णुप्पल ; ( नाट )। कण्णोरुली सी दि] १ चन्चु, चोंच, पत्ती का ठोंठ; २ अव-तंस, शेखर, भूपण-विशेष: (दे २, ४७)। कण्णोचगण्णिश्रा ह्यी [कर्णोपकणिका] कानाकानी : (दे २, ६१)। कण्णोस्सरिअ [ दे ] देखो कण्णस्सरिअ; (दे २, २४)। कण्ह पुं किप्ण ] १ श्रीकृत्य, माता देशकी श्रीर पिता वसुदेव से उत्पन्न नववाँ वासुदेव; ( गाया १, १६ )। ' २ पांचवाँ वासुदेव श्रीर वलदेव के पूर्व जन्म के गुरू का नाम ; (सम १५३)। ३ देशावकाशिक व्रत को अतिचरित करने वाला एक उपासक; (सुपा ५६२)। ४ विक्रम की तृतीय राताव्दी का एक प्रसिद्ध जैनाचार्य, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्त्तक शिवभृति-मुनि के गुरु: ( विसे २४४३ )। १ काला वर्ण ; ( य्राचा )। ६ इस नाम का एक परि-ब्राजक, तापस ; ( श्रीप )। ७ वि. स्थाम-वर्ण, काला रङ्ग वाला ; (कुमा )। °ओराल पुं [°ओराल ] वनस्पति-विशोप; (पर्णा १---पत्र ३४)। °कंद पुं [°कन्द] वनस्पति-विशेष, कन्द-विशेष; (पणण १--पत्र ३६)। °कण्णियार पुं [ °कणि कार ] काली कनेर का गाछ ; ( जीव ३ )। °कुमार पुं [°कुमार ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र; (निर १, ४) । °गोमी स्रो [°गोमिन्] काला श्याल ; "कगहगोमो जहा चित्ता, कंटगं वा विचित्तयं " ( वव ६ )।

ু ২ )।

°णाम न [ °नाप्रन् ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव का शरीर काला होता है; (राज)। "पिक्खिय वि िपाक्सिक ] १ कर कर्म करने वाला : (स्थ २, २)। २ वहन काल तक संसार में अमण करने वाला (जीव) ; (ठा १, १)। °वंधुजीव पुं [ °वन्धुजीव ] वृत्त-विशंप, स्थाम पुष्प वाला दुपहरिया ; ( जीव २ )। ध्रम्म, भोम पुं-[°भूम ]काली जमीन ; ( त्रावम ; विसं १४६८ )। °राइ, 'शर्इ हो [ °राजि, 'जी ] १ काली रेखा; (भग ६, ४; टा ८)। २ एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र की एक अश्र-महिंपी; ( ठा द: जीव ४ )। ३ व ज्ञाताधर्मकथा ' सूत्र का एक अध्ययन —परिच्हेद; ( गाया २, १ )। 'रिस्ति वुं ['ऋपि] इस नाम का एक ऋषि, जिसका जन्म शंखावती नगरों में हुआ था; (ती)। °लेस, 'लेस्स वि (°लेश्य) कृष्ण-लेखा वाला ; (भग)। °छेसा, °छेस्सा स्री [ 'छेश्या ] जीव का अति-निरुष्ट मनः--परिगाम, जवन्य वृति : ( भग ; तम ११; ठा १, १)। °वडिंसय, °वडेंसय न ि "चतंखक ] एक देव-विमान ; ( राज ; गाया २, १)। 'चिह्निस्त,'चह्ने स्त्री ['चिह्निस्त,'हन्स्री] बल्ली-विशेष, नागर्मनी लता; (पगण १)। °सप्प पुं [°सर्प] १ काला गाँप ; (जीव ३)। २ राहु ; (मुज्ज २०)। दसा कन्ह । कण्हा खी [कृष्णा] १ एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र की एक अप्र-महिपी; (ठा ८—पत्र ४२६)। २ एक अन्तकृत् स्त्री; ( श्रंत २४ ) । ३ द्रीपदी, पाण्डवों की स्त्री; ( राज ) । ४ राजा श्रेणिक की एक रानी; (निर १, ४)। ५ ब्रह्म दश की एक नदी ; ( आवम )। कण्हुइ अ [ किचित् ] कचित्, कर्मा ; ( सुअ १, १ )। २ यहां से ? ( उन २ )। कतवार पुं दि विकतवार, कृड़ा; (दे २, ११)। कति देशों कह = कति : (पि ४३३; भग)। कतु देशो कड=कतु ; (कण् )। कत्त सक [ रुत्] काटना, हेदना, कतरना । कत्ताहि ; ( पर १, १ )। वर —कत्तंत ; ( ग्रोघ ४६८ )। ्रकत्त्व न [दे] क्लब्र, सी ; ( पट् )। वात्तण न [ कर्तन ] ३ क्तरना, फाटना ; (सम १२५ ; उप पृ २ )। २ काटने वाला, कतरने वाला ; ( मुर १,

```
कत्तणया स्त्री [ कर्त्तनता ] लवन, कतराई ; ( सुर १,
  ७२ )।
कत्तर पुं [दे] कतवार, कूड़ा; "इतो य कविलम्स-
 यकत्तरबहुमारितिड्डपभिईहिं ; केसव-किसी विग्हा '' ( सुपा
  २३७ )।
कत्तरिंश वि [ कृत्त, कित्तित ] कतरा हुआ, काटा हुआ,
  लून ; ( सुपा ५४६ )।
कत्तरी स्त्री [ कर्त्तरी ] कतरनी, कैंची ; ( कप्प )।
कत्तवीरिअ पुं कार्त्तवीयी तृप-विशेष ; (सम १५३ ;
  प्रति ३६ )।
कत्तव्य वि [ कर्त्तव्य ] १ करने योग्य ; (स १७२)।
  २ न कार्य, काज, काम ; ( श्रा ६ )।
क्रांचा स्त्री [दे] अन्धिका चत की कपर्दिका कौड़ी; (दं
  २,१)।
कत्ति स्त्री [ कृत्ति ] चर्म, चमड़ा ; (स ४३६ ; गउड ;
  णाया १, ८)।
कत्तिकेअ पुं [ कार्त्तिकेय ] महादेव का एक पुतः, पडाननः,
  (दे३,४)।
कत्तिगी स्त्री [कार्त्तिको] कार्तिक मास की पूर्णिमा; (पर्यन
  ⊏६, ३०; इक )।
कत्तिम वि [ कृतित्रम ] कृतिम; वनावटी ; ( मुपा ८३ ;
  जं२)।
कत्तिय पुं [कार्तिक] १ कार्तिक मास ; (सम ६४)।
  २ इस नाम का एक श्रेष्टो ; ( निर १, ३, १ ) । ३ भरत
  नेत के एक भावी तीर्थङ्कर के पर्व भव का नाम: (सम
  १५४)।
कत्तिया स्त्री [ ऋत्तिका ] नज्ञत्न-विशेष ; ( सम १९ ;
  इक )।
कत्तिया स्त्री [ कर्त्तिका ] कतरनी, वेंची ; ( सुपा २६०)।
कत्तिया हो [कार्त्तिकी] १ कार्तिक मास की पुर्णिमा ;
  (सम ६६)। २ कार्त्तिक मास की अमावास्या; ( चंद
  90)1
्कृत्तिबविय वि [दें ]  छविम,  दीवाऊ ; " कतिववियाहिं 🖊
  उवहिप्पहागाहिं " ( स्थ १, ४ )।
कत्तु वि [ कर्त्र ] करने वाला ; "कता भुता य पुत्रपावाणं"
  (आह)।
कत्तो य्र [ कुतः ] वहां से, किससे ? (पडम ४७, ८; कुमा)।
  °चय वि [ °त्य ] कहां सं उत्पन्न ? (विसं १०१६)।
```

कत्य सक कित्य । श्रावा करना, प्रशंसना । कत्यइ : ' ( हे १, १८७ ) । कृतथ य [ कृत: ] कहां से ? ( पड् )। क्ट्यं य विव, कृत्र ] कहां ? (पड़; 'कुमा; प्रास १२३)। °इ य्र [ °चिन् ] कहीं, किसी जगह; (ग्राचा; कप्प: हे २, १७४)। कत्थ वि किथ्य ] १ कहने योग्य, कथनीय ; २ काव्य का एक भेद ; ( ठा ४, ४--- पत २८७ )। ३ वनस्पति-विशेष ; ( राज )। कत्थंत देखो कह = कथय्। कत्थभाणी स्त्री [कस्तभानी] पानी में होने वाली वनस्पति-विशेष ; ( पगण १--पत ३४ )। कत्थुरिया ) स्त्रो [ कस्तुरी ] मृग-मर , हरिण के नाभि में कत्थूरी ) उत्पन्न हाने वाली सुगन्धित वस्तु ; ( सुपा २४७ ; स २३६ ; कंप्यू )। कथावि [दे] १ उपरत, मृत ; २ ज्ञीण, दुर्वृर्त ; (पड़्)। दर्भण देखो कडण = कदन ; (कुमा )। कदली देखों कयली ; (पगण १ -- पत्र ३२ )। कदुइया स्त्री [ दे ] वल्ली-विशेष , कद्दु , लौकी ; ( पगण १---पत्र ३३ )। कहम ) पुं [ कर्म ] १ कादो, कीच ; (पण्ह १, कद्दमरा ∫ ४)। २ देव विशेष, एक नाग-राज ; (भग ٤,३)١ कहमिअ वि [ कर्दमित ] पङ्क-युक्त , कीच वाला ; ( से ७,२०;गडइ)। कहमिश्र पुं[दे] महिव , भैंसा ; (दे २८, १४)। कन्न दंखो कण्ण = कर्ण; (सुर १, २; सुर २. १७१; मुपा १२४ ; धम्म १२ टी ; ठा ४, २ ; सुपा ६ १ ; पात्र ) । °ायंस पुं [ °ावतंस ] कान का अत्मूपण ; \_ ﴿ (पाञ्च)। के हनउज्ज देखों कण्णउज्जः ; ( कुमा )। व न्नगां स्त्री [ कन्यका ] कन्या, लडकी , कुमारी ; ( सुर ३, १२२; महा )। ॰ कत्ना देखोर् कण्णाः ( सुर २,१५४ ; पात्र )। कन्नाड देखो कण्णाड ; ( भवि )। कन्नारिय वि [दे] विभूपित, अलंकृत, " आराहेँ कन्ना-रिंड गइंदु " ( भनि )।

कन्नीरह युं िकर्णीरथं ] एक प्रकार की शिविका , धनाड्य का एक प्रकार का वाहन ; (गाया १,३)। बन्तुरुलड ( अप ) पुं [ कर्ण ] कान, अवर्णेन्द्रिय ; (कुमा)। कन्नेरय देवो किणआर : ( कुमा )। कन्नोली (दे) देखों कण्णोहली ; (पात्र)। कन्ह देखो कण्ह; (सुपा ४६६;कप्प)। िसह ] जैन साधुयों के एक कुल का नाम ; ( कप्प )। कपिंजल पुं किपञ्जल विज्ञल विशेष- १ चातक , २ गौरा पद्मी ; (पगह १,१)। कप्र देखां कप्र ; ( श्रा २७ )। कर्प अक कियू ] १ समर्थ होना । २ कल्पना, काम में लाना । ३ काटना , क्रेदना । कप्पइ, कप्पए ; (कप्प; महा; पिंग ) कर्म ---कप्पिडजइ; (हे ४, ३५७)। कु.--करपणिज्जः ( अव ६ )। प्रयो--अप्पावेज्जः ( निच् १७)। वक् --कपाचंत; ( निव् १७)। कर्प सक किल्प्यू ] १ करना, बनाना । २ वर्णन करना । ३ कल्पना करना। वक्त--कत्पेमाण, (विषा १, १)। संक्र—कप्पेऊण; (पंचव १)। क्रप्प वि [ करुप्य ] यहण योग्य; ( पंचा १२ )। कप्प पुं [ कटप ] १ काल-विशेष, देवों के दो हजार युग परि-मित समय; " कम्माण किपयाणं काहि कप्पंतरेषु णिव्वसं " ( यच्चु १८; कुमा )। २ शास्त्रोक्त विधि, य्रनुष्ठान; ( ठा ६)। ३ शास्त्र-विशेषः (विसे १०७४ः सुपा ३२४)। ४ कम्बल-प्रमुख उपकरणः; (त्रोव ४०)। ५ देवों का स्थान, वारह देव-लोक: (भग ४, ४; ठा २; १० )। ६ वारह देव-लोक निवासी देव, वैमानिक देव; (सम २)। ७ वृत्त-विशेष, मनो-वाञ्चित फल को देने वाला वृत्त, कल्प वृत्त; (कुमा)। ८ राम्ब-विशेष; " श्रसिखेडयकप्पते।मरविहत्था " ( पठम ६,७३)। ६ ग्रियवास, स्थान; (वृह १)। १० राजा नन्द का एक मन्त्री; (राज)। ११ वि. समर्थ, राक्तिमान्; ( णाया १, १३ )। १२ सदृश, तुल्य; "केवलकर्ण" ( त्रावम; पगह २, २ )। °हु पुं [ °स्थ ] वालक, वचा; ( वव ७ )। °हुइ स्त्री [ °स्थिति ] साधुर्यो का शास्त्रोक्त अनुष्ठान; (वृह ६)। °हिया स्त्री [ °स्थिका ] १ लड़की, वालिका; (वव ४)। २ तरुण स्त्री; (वृह १)। °द्दी स्त्री [ °स्था ] १ वालिका, लड़की; (वब ६ )। २ कुलाङ्गना, कुल-वधुः ( वव ३ ) । °तरु पुं [ °तरु ]

कल्प-ग्रच; (प्रामू १६८; हे २, ७६)। °त्थी स्त्री िस्त्रो ] देवी, देव-स्त्री; ( ठा ३ ) । ° दुम, ° द्दुम पुं दिम किल्प-वृत्तः (धर्ण ६; महा)। 'पायच पुं [ 'पाद्य ] कल्प-ग्रज्ञ; ( पडि; सुपा ३६ ) । 'पाहुड न [ प्राभृत ] जैन प्रन्थ-विरोप; (तो )। °रुञ्ख पुं िवृक्ष ] कल्प-त्रज्ञ; (पगह १,४)। °वृहिंसय न [ चितंसक ] १ विमान-विशेषः; २ विमान-वासी देव-विशेषः; ( निर )। °चडिंसया स्त्री [ °ावतंसिका ] जैन प्रन्थ-विशंप, जिसमें कल्पावतंसक देव-विभानों का वर्णन है; ( राय ; निर १ )। °विडवि पुं [ °विटपिन् ] कल्प-ग्रज्ञ ; (सुपा १२६)। °साल पुं [°शाल ] कत्प∙ वृत्तः ( उप १४२ टो ) °साहि पुं [ °शाखिन् ] कल्प-त्रज्ञ; ( सुपा ३६६ )। **ेसुन्त** न [ **ेस्**त्र ] श्वीभद्रवाहु स्वामि-विरचित एक जैन अन्थ ; ( कप्प; कस )। 'सुय न िश्रुत । १ ज्ञान-विशेष; २ यन्थ-विशेष; ( गांदि )। ीईअ पुं [ ातीत ] उतम जाति के देव-विशेष, ग्रै वेयक ग्रीर श्रनुतर विमान के निवासी देव; (पगह १, ४; पगण १)। ाग पुं [ाक] विधि को जानने वाला; (कस; भ्रोप )। °ाय पुं [ °ाय ] कर, चुंगी, राज-देय भाग ; (विपा १, ३)। कप्पंत पुं [कल्पान्त] प्रलय-काल, संहार-समय; (कप्पू)। कप्पड पुं[कर्षट] १ कपड़ा, वस्त्रः, (पटम २४, १८ ; मुपा ३४४ ; स १८० )। २ जीर्ग वस्त्र, लक्टाकार कपड़ा; (पण्ह १, ३)। कप्पडिअ वि [ कापटिक] भिनुक, भीखमंगा ; ( गाया १, ८ ; सुपा १३८ ; बृह १ )। कप्पडिअ वि [ कापटिक ] कपटी, मायावी ; ( खाया १, ⊏—पत्त १६० )। कप्पण न [क्रिस्पन ] झेदन, काटना ; ( सुपा १३८ )। कष्पणा सी [करपना] १ रचना, निर्माण ; २ प्रहमण, निरुपण ; (निचू १)। ३ कल्पना, विकल्प ; (विसे १६३२ ) । कप्पणी र्सा [ कल्पनी ] क्तरनी, कैंची ; ( पण्ह १, १ ; विषा १, ४; स ३७१)। कप्पर पुं [कर्पर] खपर, क्याल, सिर की खोपड़ी, (बृह ४: नाट)। देखो कुप्पर=कर्पर। कष्परिअ वि [ दे ] दारित, चीरा हुमा ; ( दे २,२०; वज्जा ३४;भवि )।

कत्पास पुं कार्पास ] १ कपास, रुई; २ ऊन; (निचू३)। कप्पासित्थ पुं [कार्पासास्थि] त्रीन्दिय जीव-विशोष, चुद्र जन्तु-विशेष ; ( जीव १ )। कप्पासिय वि [ कार्पासिक ] कपास का वना हुआ, सही वगैरः ; ( अणु )। कप्पासो स्री [कर्पासी ] रुई का गाछ ; (राज)। किप्पिय वि किरिपत ] १ रचित, निर्मित ; ( ग्रौप ) । २ स्थापित, समीप में रखा हुया ; ' सं यभए कुमारे तं यल्लं मंसं रुहिरं अप्पकिपयं करेड ; ( निर १,१ )। ३ कल्पना निर्मित, विकल्पितः (दसनि १)। ४ व्यवस्थितः ( श्राचाः स्य १, २)। ५ छिन्न, काटा ह्या ; (विपा १, ४)। किंप्य वि [किंप्यक ] १ अनुमत, अ-निविद्ध ; ( उवर १३०)। २ योग्य, उचित; (गच्छ १;वव ८)। ३ पुं गीतार्थ, ज्ञानी साधु; "िकं वा अकिप्पएगां " (वव १)। किष्या स्त्री किहिपका ] जैन प्रनथ-विशेष, एक उपाङ्ग-प्रन्थ ; ( जं १ ; निर )। कप्र पुं [ कर्पूर ] कप्र, सुगन्धि द्रव्य-विशेष ; ( पण्ह रू, ५; सुर २, ६; सुपा २६३)। कप्पोवग पुं [ कहपोपग ] १ कल्प-युक्त । २ देव विशंष, वारह देव लं कि वासी देव ; (पण्ण २१)। कप्पोचवण्ण पुं [कल्पोपपन्न] अपर देखो ; (सुपा 🖙) । कपोववत्तिआ स्त्री [कर्पोपपत्तिका ] देवलं।क विशेष में उत्पत्ति ; (भग)। कप्फल न [ कट्फल ] इस नाम की एक वनस्पति, कायफल; (हर, ७७)। कप्फाड देखो कवाड = कपाट ; ( गडड )। कप्फाड [दे] देखां कफाड; (पात्र )। कफ वुं किफ किफ, शरीर स्थित धातु-विशेष; (राज )। कफाङ पुं [ दे ] गुफा, गुहा ; ( दे २, ७ ) । कव्वड ) पुंन [ कर्वेष्ट ] १ खराव नगर, कुत्सित शहर; कञ्चडग 🖯 ( भग ; पण्ह १, २ ) । 🔞 ब्रह्-विशेष, ब्रह्म-/-विज्ञायक देव-विशेष ; (ठा २, ३—पत्र ७८ )। ३ वि कुनगर का नित्रासी ; ( उत ३० )। क ब्वाडभयय पुं दि] ठीका पर जमीन खोदन का काम करने वाला मजदूर ; ( ठा ४, १--पत्र २०३ )। कच्चर ) वि [ कर्चर ] १ कवरा, चितकवरा, चितला; कच्चरय ) ( गडड ; अच्चु ६ )। २ पुं प्रह-विशेष, प्रहा-धिप्ठायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३ ; राज )।

ર ) ા

कव्युरिश वि [ कर्युरित ] ब्रनेक वर्ण वाला, चितकवरा किय़ा हुआ ; "देहकंतिकव्युरियजम्मगिहं " ( सुपा ४४ ); " मिणमयतोरणधोरिणतहणपहाकिरणकट्युरिश्रं " ( 'कुम्मा ६ ; पडम ⊏२, ११ )। कम ( अप ) देखां कफ ; ( पड् )। कमल्ल न [ दे ] क्याल, खप्पर ; ( अनु ४ ; उवा )। कम सक किम् ] १ चलना, पाँव उठाना । २ उल्लंघन करना। ३ अक फैलना, पसरना। ४ होना। "मणसी-वि त्रिसयनियमो न क्कमइ जन्नो स सन्त्रत्थ " (विसं २४६); "न एतथ उवायंतरं कमइ " (स २०६)। वक्र---क्रमंत ; (से २, ६) । क्र---क्रमणिज्ज ; ( श्रीप )। कम सक [ कम् ] चाहना, बाञ्छना । व्यवक्र--कम्ममाण; (दे २, ८४)। इ--कमणीय; ( सुपा ३४; २६२); कम्म ; ( गाया १, १४ टी-पत्र १८८ )। कम पुं [क्रम ] १ पाद, पग, पाँव ; ( सुर १, ८ )। परम्परा, " नियकुत्तकमागयात्रो पिउगा विज्जात्रो मज्फ दि-न्नात्रो" (सुर ३, २८)। ३ त्रनुक्रम, (गडड)! ४ मर्यादा, सीमा ; (टा ४)। ५ न्याय, फेरला; " अवियारिय कमं ए करिस्सिद्" (स्वप्न २१)। ्६ नियम ; ( वृह १ )। कम पुं विलाम । श्रम, थकावट, क्लान्ति ; (हे २, १०६; कुमा )। कमंडलु पुंत [ कमण्डलु ] संन्यासियों का एक मिटी या काप्ट का पात्र ; (निर ३, १ ; पगह १,४ ; उप ६४ ⊏ टो )। कमंत्र पुंत [ कवन्ध ] हंड, मस्तक-होन शरीर; (हे १, २३६ ; प्राप्त ; कुमा )। कमढ पुं [दे] १ दहों की कलशी; २ पिठर, स्थाली 🗸 र वलदेव ; ४ मुख, मुँह ; (दे २, ४४)। ) पुं [ कमठ,°क ] १ तापस-विशेष, जिसको भग-कमढग वान् पार्श्वनाथ ने वाद में जीता था और जो मर कमढ्य कर दैत्य हुआ था : ( एमि २२ ) । २ कूर्म, कच्छप : (पात्र )। ३ वंश, वाँस ; ४ शल्लकी वृज्ञ; ः (हे १, १९६)। ४ न मैल, मल ; (निचू ३)। ६ साध्वीयों का एक पात्र ; (निचू १ ; य्रोघ ३६ भा )। ं अध्याध्वीय्रो को पहनने का एक वस्त्र ; ( अधि ६०४ ; दृह ।

कमण न [क्रमण] १ गति, चाल; २ प्रवृति; ( त्राचू . ૪ ) ા कर्मणिया स्त्री ( कर्मणिका ] उपानत् , ज्ता : (५६ ३)। कमणिहल वि [ कमणोवत् ] ज्ता वाला, ज्ता पहना हुआ; (बृह३)। कमणी स्त्री [क्रमणी ] ज्ता, उपानत् : ( बृह ३ )। ्रकंमणी स्त्रो [ **दे** ] निःश्रेणि, सीड़ी ; (टंद २, ८)। कमणोय वि [ कमनीय ] सुन्दर, मनेहर ; ( सुपा ३४: २६२)। कमल पुं [दे] १ पिटर, स्थाली ; २ पटह, ढोल ; ( दे २, १४)। ३ मुख, मुँह; (दे२, १४; पड्)। हरिगा, मृग; " तत्थ य एगो कमलो:सगव्भहरिग्गीए संगद्रो वसइ " ( सुर १४, २०२ ; दे २, ४४ ; आगु ; कप्प ; थ्रीप )। ५ कलह, मनड़ा; (पड़)। कमल न [कमल ] १ कमल, पद्म, अरविन्द ; (कप्प : कुमा ; प्रास् ७१ )। २ कमलाख्य इन्द्राणो का सिंहासन; ३ संख्या-विशंप, 'कमलाङ्ग 'को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (जो २)। ४ छन्द-विशंप; (पिङ्ग)। ५ पुं कमलाख्य इन्द्राणी के पूर्व जन्म का पिता ; ( गाया २ )। ६ श्रेप्डि-विशेप ; ( सुपा २७४ )। ७ पिङ्गल-प्रसिद्ध एक गण, अन्त्य अन्तर जिसमें गुरु हो। वह गण; (पिंग)। ८ एक जात का चावल, कलम; (प्राप्र)। °व्यस्त पुं [°१६त ] इस नाम का एक यत्त ; ( सण )। °जय न [ °जय ] विद्याधरों का एक नगर ; ( इक )। °जोणि पुं [ °योनि ] त्रद्या, विधाता ; (पात्र)। °पुर न [°पुर] विद्याधरों का एक नगर; (इक)। °प्पभा स्त्री [ °प्रभा ] १ काल-नामक पिशाचेन्द्र की एक अय-महिपी; (ठा ४, १)। २ 'ज्ञाता धर्मकथा ' सूत्र का एक ग्रन्थयनः; ( णाया २ )। °वन्धु पुं [ °वन्धु ] १ सूर्य, रवि ; (पडम ७०, ६२)। २ इस नाम का एक राजा ; ( पटम २२, ६८ )। भाला स्त्री [ भाला] पोतनपुर नगर के राजा आनन्द को एक रानी, भगवान् अजि-तनाथ की मातामही-ऱादी ; (पडम ४, ४२)। °रय पुं िरजस ] कमल का पराग; (पात्र)। °वडिंसय न ि "वर्तंसक ] कमला-नामक इन्द्राणी का प्रासाद; ( णाया २)। °सिरी स्त्री [°श्री] कमला-नामक इन्द्राणी की पूर्व जन्म की माता का नाम ; ( खाया २ )। °सुंदरी स्त्री [ °सुन्द्रो ] इस नाम की एक रानी; (उप ७२८

टी)। 'सेपा सी [ 'सेना ] एक राज-पुत्री; (महा)। ाअर, भगर पुं भिकर ] १ कमलों का समूह। २ नगंबर, हद वर्गरः जलाशय ; ( से १, २६ ; कप्प )। ीपीड, ोमेल युं [ोपीड] भरत चकवर्ती का अस्व रतन ; (ंजं ३ ; पि ६२)। "तसण पुं [ "सिन ] व्रद्या, विधाना ; (पात्र्य ; दं ७, ६२ )। ्रकमला खी [ दे ] हरिगो, मृगी ; ( पात्र )। बामला सी [कासला ] १ तहमी; (पात्र ; सुपा २७४)। २ रावण की एक पत्नी ; (पडम ७४, ६)। ३ काल-नामक पित्राचिन्द की एक अत्र-महिपी, इन्द्राणी-विशेष ; ( ठा ४, १)। ४ 'ज्ञाताधर्मकथा ' सूत्र का एक अध्ययन; (गाया २)। १ छन्द-त्रिरोप; (पिंग)। °अर पुं [ °कर ] धनाड्य. धनी ; ( मे १, २६ )। न्तमलिणो हो किमलिनी पिट्मनी, कमल का गाछ ; (पात्र)। कमव ) यक [स्वप्] योना, यो जाना । कमवइ ; कमवरत (पड्), कमवराइ; (हे ४, १४६; कुमा)। वामस्तो त्र [ इत्मशः] क्रम में, एक एक करके ; ( सुर १, 198)1 कमिअ वि [ दे ] उपसर्षित, पास ब्राया हुब्रा; ( दे २,३ ) । कसेलग ) पुंर्का [कमेलक] उष्ट्र, ऊँट; (पात्र; उप १०३१ कमेलय )टां; कह ३३)। स्त्री—भीं; ( उप १०३१ टी )। कम्म सक [ कृ ] हजामन करना, चीर-कर्म करना । कम्मइ ; (हे ४, ७२; पड्)। वक्त--कम्मंत ; (कुमा)। कम्म सक [ भुज् ] भोजन करना । कम्मइ ; ( पड् )। क्रम्मेद: (हे ४, ११०)। काम देखी कम=कम्

कम्म पुंत [कर्मन्] १ जीवद्वारा ग्रहण किया जाता नियत्त सहस पुद्रल ; (ठा ४, ४; कम्म १, १)। १ काम, किया, करनी, व्यापार; (ठा १; श्राचा)। "कम्मा गाणपत्ला" (पि १७२)। १ जो किया जाय वह; ४ व्याकरण-प्रतिद्र कारक-विरोप; (विसे २०६६; ३४२०)। १ वह स्थान, जहां पर चुना वगेरः पकाया जाता है; (पत्त २, १—पत्र १२३)। १६ पूर्व-कृति, भाग्य; "कम्मा। दुव्सगा चेव" (सुन्न १, ३, १; श्राचा; पर्)। ७ कार्मण गरीर; = कार्मण-गरीर नामकर्म, वर्म-विरोप; (कम्म २, २१)। 'कर्र वि [°कर] नीरर, चावर ; (श्राचा) देखो भारा। 'कर्ण न

[ °क्तरण ] कर्म-विषयक वन्धन , जीव-पराक्रम विशेष ; (भग ६, १)। °कार वि [°कार] नौकर; (पडम १७, ७ )। °किञ्चिस वि [°किञ्चिष ] कर्म-चाराडाल, खराव काम करने वाला ; ( उत्त ३ )। °क्खंध पुं िस्कन्ध वर्म-पुद्रलें। का पिगड; (कम्म १)। °गर देखों °कर; (प्रारू)। °गार पुं [ °कार] १ कारी-गर, शित्पी; (णाया १,६) देखो °कर । °जोग पुं [°योग ] शास्त्रोक्त अनुष्टान ; (कम्म)। °द्वागान [ °स्थान] कारखाना ; ( त्रावा )। °हिइ स्त्री [ °स्थिति ] १ कर्म-पुद्रलों का अवस्थान-समय ; (भग ६, ३)। २ वि. संवारी जीव ; (भग १४, ६-)। °णिसेग पुं िनिपेका | कर्म-पुद्रलों की रचना-विशेष ; ( भग ६, ३)। °धःरय पुं [ °धारय ] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास ; (त्रणु)। °परिसाडणा स्त्री [ °पिशाटना ] कर्म-पुद्रलों का जीव-प्रदेशों मे पृथक्करण ; (सुप्र १, १)। **ंपुरिस्त** पुं [**ंपुरुप**] कर्म-प्रधान पुरुष-—१ कारीगर, शिल्पी; (सूत्र १, ४, १) ; २ महारम्भ करने वाले वासुदेव वगैर: राजा लोक; (ठा ३, १—पत्र ११३)। °प्पन्न'य न [ °प्रवाद ] जैन प्रन्थांश-विशेष, ब्राटवाँ पूर्व ; ( सम २६)। °वंध पुं [ °वन्ध ] कर्म-पुदलों का ब्रात्मा में लगना, कर्मों से आतःग का वन्धन ; ( आव ३ )। °भूमग वि [°भूमिक] कर्म-भूमि में उत्पन्न ; (पणण १)। °भूमि छी [°भूमि] कर्म प्रधान भूमि, भरत क्तेत्र वर्गेरः ; (जो २३)। °भूमिग देखो °भूमग ; (पगण २३)। °भूमिय वि [°भूमिज] कर्म-भूमि में उत्पन्न ; ( ठा ३, १--पन्न ११४ )। °मास पुं [°म:स ] श्रावण मात ; ( जो १ )। °मास्त्रग पुं [ °मायक ] मान-विशेष, बार गुल्जा, चार रती; ( श्रागु)। °यावि [°ज्ञा] १ कर्मसे उत्पन्न होने वाला, २ कर्म-पुद्रलों का बना हुआ रारीर-विशेष, कार्मण रारीर; (ठा २, १; ६, १)। °या स्त्री [°जा] श्रभ्यास से उत्पन्न होने वाली वुद्धि, अनुभव ; ( गांदि )। ° होस्सा म्ही [° होश्या] कर्म द्वारा होने वाला जीव का परिणाम ; ( भग १४, १ )। 'चग्गणा स्त्री [ 'चर्गणा ] कर्म-स्प में परिगत होने वाला पुद्रल-समृह ; (पंच )। °वाइ वि [°वादिन् ] भाग्य को ही तब कुछ मानने वाला ; ( राज )। ° विवास रेंधुं [ °विपाक ] १ कर्म परीणाम, कर्म-फल ; २ कर्म-विपाक का प्रतिगादक प्रनिथ ; ( कम्म १, १ )। °संच च्छर धुं

[ °संबत्सर ] लौकिक दर्प ; ( सुज्ज १० )। °साला स्त्री [ 'शाला ] १ काग्लाना ; २ कुम्भकार का घटादि वनाने का स्थान ; (वृह २)। °सिद्ध पुं [°सिद्ध] कारीगर, शिल्पो : ( त्रावम )। ीजीच [ीजीच] १ कारीगर ; २ कारीगरी का कोई भी काम वतला कर भिन्नादि प्राप्त करने वाला साधु; ( ठा ४, १ )। "द्राण न [ ादान ] जिसमे भारी पाप हो एसा ब्यापार : : ( भग न, १)। "ायरिय पुं [ "ार्य] में आर्य, नर्दोप व्यापार करने वाला : (पणण १)। °ावाडु देखं। °वाड : (आचा)। कस्म वि कार्मण ] १ कर्म-संवन्धी, कर्म-जन्य, कर्म-निर्मित, कर्म-मय ; २ न कर्म-पुद्गलों का ही वना हुआ एक अत्यन्त सुद्दम शरीर, जो भवान्तर में भी आत्मा के साथ ही ग्हता है ; (ठा १ ; कम्म ४)। २ कर्म-विशेष, कार्मण शरीर का हेतु-भूत कर्म ; (कम्म २, २१)। ३ कार्मण-शरीर का व्यापार ; (कम्म ३, १४ ; कम्म ४ )। कम्मइय न [ कर्मचित, कार्मण ] ऊपर देखो ; ( पडम 907, 8= ) 1 कामंत पुं [दे कर्मान्त] १ कर्म-बन्धन का कॉग्ण; ं(ब्राचा; सुब्र २,२)। २ कर्म-स्थान, कारखाना; (द २,४२)। कम्मंत वि [ कुर्चत् ] १ हजामत करता हुत्रा ; २ हजाम, नापित ; ( कुमा ) । °साला स्त्री [ °शाला ] जहां पर श्रस्तुरा श्रादि संजाया जाता हो वह स्थान; ( निवृ ८ )। कस्मरा न [कर्मक,कार्जक, कार्मण ] देखे। कस्म= कार्मगा; (ठा २, २; पगगा २१; भग )। कस्मण न [कार्मण] १ कर्म-मय शरीर ; (दं २२)। २ श्रोपध, मनत्र श्रादि के द्वारा मे।हन-वशीकरण-उचाटन श्रादि कर्म; (उप १३४ टी; स १०८)। भारि वि िकारिन् ] कामण करने वाला ; ( सुर १, ६८ )। °ज्ञोय पुं [ °योग ] कार्मण-प्रयोग ; ( गाया १, १४ )। कस्मण न [ भोजन ] भोजन ; ( कुमा )। कम्ममाण देखा कम = कम्। क्रमय देखां कस्मग ; (भग ; पंच )। करमञ सक [ उप+भुज् ] उपभाग करना । कम्मवइ ; ं (हे४, १११ ; पड्)। क्रमवण न[उपभोग] उपभाग, काम में लाना ; (कुमा)। कस्मस वि किल्प्रय १ मलिन ; २ न पाप ; (पाय ;

हे २, ७६ ; प्रामा )।

कस्मा स्त्री [कर्मन्] किया, व्यापार 🕫 ( टा ४, २—पत्र 290)1 कम्मार पुं किर्मार ] १ लोहार, लोहकार ; (विसं ११६८)। २ ग्राम-विशंप; (ग्राच्रु१)। कम्मार ) वि किमकार, की १ नौकर, चाकर ; ( म कझ्मार्ग **१३७** ; श्रोघ ४, ६४ टो )। र कारीगर, कम्मारय रेशिल्पी ; (जीव ३)। कम्मारिया ह्या [कर्मकारिका] ह्यी-नौकर, दाती; सुपा ६३०)। कश्मि ) व िकर्मिन् वर्म करने वाला, अभ्यासी ; कभिमञ्ज र्र " खबकिमएस उद्य पामंरस दृद्दुस पाउहारीद्ये। । मं। तत्र्वं जोतप्रपग्गहम्मि श्रवरासणी मुक्का " (गा ६६४)। २ पाप कर्म करने वाला ; ( सूत्र १, ७; ६ )। किमिया स्त्री [किर्मिका, कार्मिका] १ यभ्यास म डत्पन्न होने वालो बुद्धि ह ( णाया १, १ )। २ अन्नोण कर्म-शेष, अर्वाशय कर्म ; (भग )। इ.स्हल न [ कर्पल ] पाप ; ( राज )। कम्हा य [ कस्मात्] क्यों, किस कारण मं ? ( य्रोप )। कञ्हार देखो कौमार ; (हे २, ७४)। °ज न िज ] केसर, कुइ्कुम ; (कुमा)। क म्हिअ पुं दिं ] माली, मालाकार ; (दं २, ८)। क्रम्हीर दंखां कंभार ; (मुद्रा २४२ ; पि १२०; ३१२ )। क्रय पुं िकच किरा, वाल ; (हे १, १७७ ; कुमा )। कय पुं किय ] खरीदना ; ( सुपा ३४४ )। क्रय देखो कड = कृत; ( ब्राचा; कुमा; प्रास् १४)। "उण्ण, "उन्न वि [ "पुण्य ] पुण्यशाली, भाग्यशाली; (स६०७; सुपार्६०६)। 'क देखो 'ग (पण्ह १, २)। °कज्ज वि[°काध] कृतार्थ, सफल-मनीरथ; (णाया १, ८)। 'करण वि [ 'करण] ग्रस्याती, कृताभ्यास ; ( वृह १ ; पग्ह १, ३ )। °िकच वि ['कृत्य] कृतार्थ, सफल-मनारथ ; ( सुपा २७ ) । °ग वि [ °क ] १ अपनी उत्पति में दूसरे की अपेचा करने वाला, प्रयतन-जन्य ; (विम १८३७ ; स ६४३ )। २ पुंदास-विरोप, गुलाम ; "भयगभतं वा वलभतं वा कयगभतं वा" ( निच् ٤)। ३ न सुवर्ण, सोना ; (राज)। °ग्घ वि [°व्रा] डपकार न मानने वाला, कृतन्न ; ( सुर २, ४४ ; सुपा

१८८ )। °जाणुअ वि [ °ज्ञायक ] कृतज्ञ, उपकार का मानने वाला; (पि १९८)। °पणु वि [ °ज्ञ ] उपकार का मानने वाला, किए हुए उपकार की कदर करने वाला ; ( धम्म २६ )। 'पणुया स्त्री [ 'इता ] कृतज्ञता, एहतानमन्दी, निहोग मानना ; (उप प्र ८६)। °तथ वि [ीर्थ] कृत्रकृत्य, चरितार्थ, सफल-मनोरथ ; (भग ; प्रास् २३ )। वि [ 'न शिन् ] कृतव्न ; ( त्राव १६६ )। "न्न, "न्तु द्तो 'ण्णु; " जं कितिजलहिराया विवेयनयमंदिरं कयन्नगुरू'' (मुपा २०९; महा; सं ३३; श्राञ्⊏)। °यं**ज**लि वि [ °प्राञ्जलि ] कृताञ्जलि, नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो वह ; ( ग्राव )। °पडिकइ स्त्री [ °प्रति-कृति ] १ प्रत्युपकार : ( पंचा १६ )। २ विनय-विशेष ; (वव १)। °पडि इद्या स्त्री [°प्रतिकृतिता] १ प्रत्युपकार; ( गाया १, २ )। २ विनय का एक भेद; (ठा )। 'विलिकाम वि [ 'विलिकर्मन् ] जिसने देवता की पूजा की है वह ; (भग २, ५ ; खाया १, १६ --- पत्र २१०; तंदु )। °मंगला स्त्री [ °मङ्गला ] इस नामकी एक नगरी; ( संथा )। भाल, भालय वि [ भाल, का ] १ जिसने माला वनाई है। वह । २ पुं ऋन-विरोध, कनेर का गाछ ; "श्रंकोल्लविह्लसल्लइक्रयमालतमालसालड्ढं" ( उप १०३१ टी )। ३ तमिला-नामक गुफा का अधिष्ठायक देव ; ( ठा २, ३ )। "लक्खण वि [ "लक्षण ] जिसने अपने शरीर चिन्ह को सफल किया हो वह ; (भग ६, ३३ ; गाया १, १)। 'च वि [ 'चत् ] जिसने किया हो वह ; (विन १४४४)। °वणमारुपिय पुं[°वनमारुपिय] इस नाम का एक यदा ; (विषा २, १)। °वम्म पुं [ वर्मन् ] नृप-विशेष, भगवान् विभलनाथ का पिता; ( सम १४१)। 'वीरिय पुं [ 'वीर्य ] कार्तवीर्य के पिता का नाम; (स्त्रा १, ८)। कर्यं य [ कृतम् ] यलम्, वस ; ( उवर १४४ )। कयंगळा र्या [ ऋनङ्गळा ] श्रावस्ती नगरी के समीप की एक नगरी: (भग)। क्वयंत पुं [ रुतान्त ] १ यम, मृत्यु, मरण; ( सुपा १९६ ; सुर २, १)। २ शास्त्र, सिद्धान्तः; "मगगंति क्यं नं जं क्यंतसिदं उसपरिद्यं" (र्मार्च ११७: सुपा ११६)। ३ रायण का इस नाम का र्राक सुभट ; ( पडम ४६, ३९ )। भुंद्र पुं [भुग्व ] रामचन्द्र के एक मेनापति का नाम ; (पटम ६४, ६२)। वियण पुं[िवदन] समका एक

सनापति ; (पउम ६४, २०)। कयंत्र देखा कमंत्र; (हे १, १३६; षड् )। कयंव देखो कळंब ; (पगण १; हे १, २२२ )। क्यंचिय वि [ कद्म्वित ] अलंकृत, विभ्षित ; ( कप्प )। कवंबुअ देखां कलंबुअ ; (कप्प)। कयग पुं कितक ] १ वृत्त-विशेष, निर्मली। कतक फल, निर्मली-फल, पायपसारी; "जह कयगमंजणाई जलबुद्रोत्रं। विसोहिंति " ( विसे ५३६ टो )। कयज्ज वि किद्र े किन्नुस, कृत्ण ; ( राज )। कयड्डि पुं किपर्दिन् .] इस नाम का एक यन्न-देवता ; (सुपा ४४२)। कयण न [ कद्त ] हिंसा, मार डालना; ( हे १, २१७ )। कंयत्थ सक [ कद्र्यय् ] हैरान करना, पोड़ा करना। कयत्थसे ; (धम्म ८ टो)। क्रवकः --कयत्थिज्जंत ; (यू ८)। कयत्थण न [ कद्र्थन ] हैरानी, हैरान करना, पोड़न ; ( सुपा १८० ; महा )। कयत्थणा स्त्री [ कद्रर्थना ] ऊपर देखो; (स ४७२; ू सुर १४, १)। कयत्थिय वि [ कद्थित ] हेरान किया हुआ, पीड़ित ; ( सुपा २२७ ; महा )। कयम वि [ कतम ] बहुत में से कौन ? (स ४०२ )। कयर वि [ कतर ] दो में से कौन ? ( हे ३, ४८ )। क्तयर पुं [क्रकर] १ वृत्त-विशेष, करोर, करील ; (स २४६)। २न करीर का फल; (पभा १४)। कयल पुं [ कद्ल ] १ कदली युन्न, केला का गाछ। २ न कदलीं-फल ; केला; (हे १, १६७)। कयल न [दे] अलिञ्जर, पानी भरने का वडा गगरा: (दे२,४)। कयिल, °ली स्त्री [ कदिल, °लो ] केला का गाछ; ( महा; हे १, २२०)। °समागम वुं [°समागम ] इस नाम का एक गाँव ; ( त्रावम )। °हर न [ °गृह ] कदली-स्तम्भ से बनाया हुया घर; ( महा; सुर ३, १४; ११६)। कयवर पुं दि ] १ कतवार, कृड्ा, मैला ; ( गाया १, १ ; सुपा ३८; ८७; स २६४; भत ८६; पात्र; सगाः पुष्फ ३१; निचू 🌖 । २ विष्ठा ; ( त्राव १ ) । कयवरुज्भिया सी दि. कचवरोज्भिका ] कूडा साफ करने वाली दासी ; ( गाया १, ७—पत्र ११७ )।

कयवाउ पुं [ कृकवाकु ] कुक्कुट, कुकड़ा, मुर्गा ; (गउड) । कय्वाय पुं [ कृकवाक ] कुक्कुट, कुकड़ा, मुर्गा; ( पात्र) । कयसण न [ कदशन ] खराव भोजन; ( विवे १३६ ) 🎶 कयसेहर एं [ दे ] कुकड़ा, मुर्गा ; " कथसेहराण मुन्मइ िंग्रालावो **फति गोसम्मि " ( व**ज्जा ७२ ) । . कया अ [ कदा ] कव, किस समय? (ठा ३,४; प्रासू 1 ( 338 कयाइ ब्र [ कदापि ] कभी भी, किसी समय भी; ( डवा) । कयाइ) अ [ कदाचित् ] १ किसी समय, कभी ; ( उवा ; क्तयाई वसु )। " अह अन्नया कयाई " (सुपा ५०६; कयाई) पि ७३)। २-वितर्क-द्योतक अन्यय: "नहेसि कयाइति " (भग १५)। कयाण न [क्रयाणक ] वेचने योग्य वस्तु, करियाना ; ( उप पृ १ २० )। कयार पुं [ दे ] कतवार, कृड़ा, मेला; ( दे २, ११ ; भवि) । कयाचि देखो कयाइ=कदापि ; ( प्राप्त १३१ )। कर सक [ क ] करना, बनाना। करइ; ( हे ४, २३४ )। भूका - कासी, काही, काहीय, करिंधु; करेंसु, अकासि, अकासी; (हे ४, १६२; कुमा; भग; कप्प)। भवि--काहिइ, काही, करिस्सइ, करिहिइ, काहं, काहिमि; (हे १,४; पि ४३३; कुमा) । कर्म---कज्जइ, कीरइ, करिज्जइ; हे ४, २४०) वक्त-करंत, करिंत, करेंत, करेमाण ; (पि ४०६ ; स्यग ७२ ; से २, १४; मुर २, २४० ; उवा )। कवक्---कज्जमाण, कीरंत, कीरमाण ; (पि ५४७ ; कुमा ; गा २७२ ; स्यण ८६)। संक-करिता, करिताणं, करिदूण, काउं, काऊण, काऊणं, कट्टू, करिअ, किचा, कियाणं ; ( कप्प ; दस ३ ; पड् ; कुमा ; भग ; अभि ४१ ; स्त्र १, १; १ ; श्रीप )। हेक्र-काउं, करेत्तए ; (कुमा ; भग ८,२)। कृ—करणिज्ज, करणीअ, करिअन्व, करेअन्व, कायव्यः (दस १०; पड्; स २१; प्रासं १४८; 🛶 कुमा ) । प्रयो---करावेइ, करावेइ; (पि ५५३; ५५२ ) । ंकर पुं [ कर ] १ इस्त, हाय; ( सुर १, ४४; प्रास् ४७.)। २ महसल, चुँगी; (उप ७६८ टी; सुर १, ४४-)। ३ किरण, अंशु ; ( उप ७६८ टी; कुमा )। ४ हाथी की स् ह ; ( कुमा ) १ ४ करका, शिला-वृष्टि, झोला; "करच्छ-डामाडियपक्खिनले '' ( पनम ६६, १४ )। °रगह पुं [ °ग्रह ] १ हाथ से ग्रहण करना ; " दश्यकरग्गहलुलियो

धिमल्लो " (गा ५४४)। २ पाणि-प्रहण, शादी; (राज)। °या पुं[°जा] नख; (काप्र १७२)। °रुह पुन [ °कररुह ] १ नख; (हे १, ३४ )। २ नृप-विशेष ; (:पडम ७७, ८८ )। °लाघव न [°लाघव ] कला-विशेष, हस्त-लाधव; (कप्प )। °वंदण न ['वन्दन] वन्दन का एक दोप, एक प्रकार का शुल्क समक्त कर वन्दन करना; (वृह ३)। करअडी ) स्त्री [ दे ] स्युल वस्त्र, मोटा कपड़ा ; ( दे २, करअरी 🕽 १६ ) । करआ स्री [ करका ] करका, ग्रोला, शिला-वृष्टि ; ( श्रचु E& ) 1 करइल्ली स्री [दे ] शुक्त बृज्ञ, सुखा पेड़ ; (:दे २, १७)। करंक पुं [दे़ करङ्क ] १ भिन्ना-पातः, (दे २,४४; गउड)। २ अशोक बृज्ञ : (दें २, ११)। करंक पुंत [करङ्क ] १ हट्टी, हाड़ ; "करंकचयभीसणे मसाण्मिम " ( सुपा १७४ )। २ अस्थि-पञ्जर, हाड-पञ्जर ; ( उप ७२८ टो) । ३ पानदान, पान वगैरः रखने की छोटी पेटी; "तंबोलकर कवाहिणीओ " (कप्प)। ४ हट्टीओं का देर; (सुर ६, २०३)। करंज सक [ भञ्जू ]: तोड़ना, फोड़ना, दुकड़ा करना। करंजइं ; (हे ४, १०६)। करंज 9ं [ करञ्ज ] वृत्त-विशेष, करिञ्जा ; ( पगण १ ; दे १, १३; गा १२१ )। करंज पुं [ दे ] शुब्क त्वक्, सूखी त्वचा द्र ( दे २, ८ )। 🛝 करंजिअ वि [ भग्न ] तोड़ा हुआ.; ( कुमा )। करंड 🕠 gं [ करण्ड, °क ] १ करण्ड, डिब्बा, पेटिका ; करंडय ) ( पण्ह १, १ ; श्रा १४; ठा ४, ४ )। करंडिया स्त्री [ करण्डिका ] छोटा डिब्बा ; ( गाया १,७; सुपा ४२५ )। करंडी स्त्री [ करण्डी ] १ डिव्या, पेटिका ; (आ १४)। २ कुँडी, पात्र-विशेष ; ( उप ४६३ )। करंडुय न [ दे ] पीठ के पास की हही ; ( पगह १, ४---.पत्न ७८ .) । करंत देखो कर≔कृ। करंव पुं [करम्व ] दही और भात का बना हुआ एक खाद्य द्रव्य, द्रध्योदन ; (पाम ; दे २, १४ ; सुपा 1 ( 359

```
करंबिय वि [ करम्बित ] व्याप्त, खचित ; ( सुपा ३४ ;
   गडड )।
  करकंट पुं [ करकण्ट ] इस नाम का एक परिवाजक, तापस-
   विशेष ; ( ग्रीप )।
  करकंडु पुं [करकण्डु ] एक जैन महर्षि ; (महा ;
   पडि )।
  करकड वि [ दे. कर्कर, कर्कट ] १ कटिन, परुष; (उवा)।
  करकडी स्त्री [दे. करकटी ] चिथड़ा, निन्दनीय वस्त्र-
   विशेष, जो प्राचीन काल में वध्य पुरुष को पहनाया जाता था:
   (विपा १, २-पत २४)।
 करकय पुं [ क्रकच ] करपत्र, करांत, आरा ; ( पण्ह
   9, 9,)1
 करकर पुं [करकर ] 'कर कर' ब्रावाज; ( ग्राया १, ६)।
   °स्ंट पुंन [ 'शुण्ठ ] तृषा-विशेष; (पगण १—पत ४०)।
 करकरिंग पुं [ करकरिक ] यह-विशेष, यहाधिष्टायक देव-
   विशेष ; ( टा २, ३—पत्र ७८ )।
 करग पुं [ करक ] १ करका, ब्रोला ; (श्रा २० ; ब्रोव
   ३४३ ; जी ४ )। २ पानी की कलशी, जल-पात ; ( अनु
   ४; आ १६; सुपा २३६; ३६४)। देखो करय=
 करघायल पुं [दे] किलाट, दूध की मलाई; (दे २,
   २२ )।
 करट्ट पुं दि ] अपित्र अन्न को खाने वाला ब्राह्मणः ( मुच्छ
   २०७ )।
 करड पुं [करट] १ काक, कौथा ; (उर १, १४)।
   २ हाथी का गण्ड-स्थल ; (सुपा १३६ ; पात्र)। ३ वाच-
  विशेष ; (विक ५७)। ४ कुमुम्भ-वृत्त ; १ करीर-वृत्त :
  ६ गिरगिट, सरट ; ७ पाखंडी, नास्तिक ; 🖛 श्राद-विशेष ;
  (दे २, ४४ टो)।
 करड पुं [दे ] १ व्याघ्र, शेर ; २ वि. कत्ररा, चितकत्ररा ;
  (दे २, ४४)।
 करडा स्त्री [दे] लाट्वा-- १ एक प्रकार का करञ्ज-वृत्तः;
  २ पिन-विशेष, चटक ; ३ भ्रमर, भमरा ; ४ वाद्य-विशेष ;
  (द्र, ५१)।
 करिंड वुं [ करिटन् ] हाबी, हस्ती ; ( सुर २, ६६ ; सुपा
  '火口; 93克 ) 1
/ करड़ी स्त्री [ दे करटी ] वाद्य-विशेष ; "ग्रहसयं करडीणं"
  (जंर)।
```

```
करडूय पुं [ दे ] श्राद्ध-विशेष ; ( पिंड ) ।
करण न [ करण ] १ इन्द्रिय ; ( सुर ४, २३६ ; कुमा) ।
  २ ग्रासन, पद्मासन वर्गरः ; (कुमा )। ३ त्र्राधिकरण,
  थ्राश्रय; (कुमा)। ४ कृति, किया, विधान; (ठा ३,
  ४ ; सुर ४, २४४ )। ४ कारक-विशेष, साधकतम ; ( क्रु
  ३, १; विसे १६३६ )। ६ उपिं, उपकरण ; ( ग्रोब
  ६६६)। ७ न्यायालय, न्याय-स्थल ; ( उप पृ ११७)। '
  न वीर्य-स्फुरण ; ( ठा ३, १--पत्र १०६ )। ६ ज्योतिः-
  शास्त्र-प्रसिद्ध वव-वालवादि करण ; ( सुर २, १६४ )। १०
 निभित्त, प्रयोजन ; ( त्राचू १ )। ११ जेल, कैदखाना ;
  (भवि)। ११ वि जो किया जाय वह ; ( ग्रोध २, भा
  ३)। १३ करने वाला; ( कुमा )। 'बिह्वइ पुं ['धिपति ]
  जेल का अध्यन्ः (भवि )।
करणया स्त्री [ करणता ] १ अनुष्ठान, किया ; ३ संयमा-
 नुष्टान ; ( णाया १, १--पत्र ५० )।
करिण स्त्री [दे ] १ रूप, ब्राकार ; (दे २, ७ ; सुपा
  १०५; ४७५ ; पात्र )। २ सादृश्य, समानता ; ( त्राणु )।
  ३ अनुकरण, नकल करना ( गउड )। ४ स्त्रीकार,
  अंगीकार; ( उप पृ ३८४ )।
करणिज्ञ देखो कर=कृ।
करणिव्ल वि [ दे ] समान, सदृश ; "मयणजमलतोणीरकर-
 णिल्लेणं पयामथोरेणं निरंतरेणं च ऊहजुयलेणं" ( स ३१२);
 "वंध्यकरणिल्लेण सहावाहणेण ब्रहरेण" ( स ३१२ )।
करणीअ देखो कर=छ।
करपत्त न [ करपत्र ] करपत्र, क्रकच ; ( विपा. १, ६ )।
करभ पुं [ करभ ] ऊँट, उष्ट्र ; ( पगह १, १ ; गउड )।
करभी स्त्री [ करभी ] १ उष्ट्री, स्त्री-कॅट; ( पिंड )। २
 धान्य भरने का एक वड़ा पाल ; (वृह २ ; कस )। देखो
  करही।
क्ररम वि [ दे ] ज्ञीण, दुर्वल ; ( द २, ६ ; पड् )।
करमंद पुं किरमन्द ] फल वाला बृज्ञ-विशेष ; ( गउड )।
करमद्द पुं [ करमर्द् ] वृज्ञ-विशेष, करोंदा; ( पणण १— 🗳
 पत्र ३२)।
करमरी स्त्री [दें ] हठ-हत स्त्री,वाँदी ; ( दे २, १४ ; पड् ;
 गा ५२७ ; पात्र )।
करय देखो करग ; ( उप ७२८ टी ; पाण १ ; कुमा ; उत्रा
         ३ पिन्न-विशेष ; (पगृह १, १)।
```

करिअ

करयंदी स्त्री [दे] मल्लिका, बेला का गाछ; (देर, १८)।
करयर अक [करकराय्] 'कर-कर 'आवाज करना।
किल्क करयरंत; (पडम ६४, ३४)।
कररुद्द पुं[कररुद्द] छन्द-विशोष; (पिंग)।

करिल ) स्त्री [ कदिल, °ली ] १ पताका ; २ :हरिण की करिलो ) एक जाति ; ३ हाथी का एक आभरण ; (हे १, २२०; दुमा )।

करव पुंत [दे करक] जल-पाल ; "पालिकरवाउ नीरं पाएउ पुच्छित्रों "(सुपा २१४; ६३१)। करवंदी स्त्री [करमन्दी] लता-विशेष, एक जात का पेड़; (दे ८, ३४)।

करवत्तिथा स्त्री [ करपात्रिका ] जल-पात-विशेष; (श्रा १२)। करवास्त्र व करवास्त्र व स्वया स्वयाः (पायः स्वा

करवाल पुं [ करवाल ] खड्ग, तलवार ; (पाथ्य ; खुपा ६०)। कर्यिया स्त्री [ दे, करिक्का ] पान-पाल विशेष ; (सुपा

४८६)। करबीर पुं [करबीर] दृत्त-विरोष, कनेर का गाछ; (गडड)।

करसी [दे] देखों कडसी; (हे २, १०४)। करह युं [करम] १ कँट, उब्द्र; (पउम १६,४४; पात्र ; कुमा; सुपा ४२७)। २ सुगंधी द्रव्य-विशेष; (गडड ६६८)। करहंच न [करहञ्च] छंद-विशेष; (-पिंग)।

करहाड पुं [करहाट] ग्रज्ञ-विशेष, करहार, शिका कन्द, मैनफल; (गडड)। करहाडय पुं [करहाटक] १ ऊपर देखो। २ देश-

करहाड्य पु [ करहाड्यां ] १ जपर दखा । २ दश-विशेष ; " करहाड्यां विसए धन्न ऊरयसं निवेसिम्म " ( स २१३) । करही देखो करभी । ३ इस नाम का एक छन्द; ( पिंग )।

रह वि [°रोह ] ऊँट-सवार, उज्द्री पर सवारी करने वाला; (महा)। कराइणी स्त्री [दे] शाल्मली-वृत्त, सेमल का पेड़; (दे

र, १८)। करादल्ल पुं [करादल्ल] स्वनाम-ख्यात एक राजा; (ती ३७)। कराल वि [ कराल ] १ उन्नत, कँचा ; ( अनु १ )। २ दन्तुरित, जिसका दाँत लम्बा और बाहर निकला हो वह ; ( गडड ) । ३ भयानक, भयंकर ; ( कप्पू ) । ४

फाड़ने वाला; १ विकसित; (से १०, ४१)। ६ व्य-वहित; (से ११, ६६)। ७ वि. इस नाम का विदेह-देश का राजा; (धर्म १)।

कराल सक [करालय्] १ फाड़ना, छिद्र करना । २ विकसित करना । करालेइ ; (से १०, ४१)। करालिअ वि [करालित ] १ दन्तुरित, लम्बा और बहिर्निर्गत दाँत वाला ; (से १२, १०)। २ व्यवहित किया हुआ, अन्तराल वाला बनाया हुआ ; (से ११, ६९)।

कराली स्त्री [दे] दतवन, दाँत शुद्ध करने का काष्ठ ; ( दे २, १२ )।
करावण न [कारण] करवाना, वनवाना, निर्मापन ; (सुपा
३३२ ; धम्म प्रदो)।

३ भयंकर बनाया हुआ ; (कप्पृ)।

कराविय वि [कारित] कराया हुआ; (स १६४; महा)।
किरि पुं [किरिन्] हाथी, हस्ती; (पात्र ; प्रासः १६६)।
धरणहाण न [धरणस्थान] हाथी को बाँधने का

डोर—रज्जू; (पाझ)। "नाह पुं ["नाथ] १ ऐराव्ण, इन्द्र का हाथी; २ उत्तम हस्ती; ( सुपा १०६ )। "वंधण न [ "वन्धन] हाथी पकड़ने का गर्त; ( पाझ )। "मयर पुं ["मकर] जल-हस्ती; ( पाझ )।

। देखो कर=कृ।

करिश्चं ∫
करिआ स्त्री [दे ] मिंदरा परोसने का पात्र ; (दे २, १४)।
करिएञ्चउ ॄ ( अप ) देखो कायञ्च; (हे ४, ४३८;
करिएञ्चउं ∫ कुमा; पि २४४)।
करित देखो कर ≕ छ ।

करिणिया ) स्त्री [करिणी ] हिस्तिनी, हिथिनी; (महा ; किरिणी ) पडम ५०, ४३ ; सुपा ४ )। किरिणा पुं [किरिन् ] हाथी, हस्ती ; "रे दुद्र करिणाहम ! कुजाय ! संभंतजुबद्दगहणेष " (डप ६ टी )। किरिता )

कारत्ताणं } देखो कर=कृ । करिदूण करिमरी [ दे ] देखो करमरी ; ( गा ४४; ४४) । ्रकरिल्ल न [दे] १ वंशाङ्कुर, वाँस का कोपड़, रेतीली भूमि में उत्पन्न होने वाला युन्न-विशेष, जिसे ऊँट खाते हैं ; (दे २, १०)। २ करैला, तरकारी-विशेष ; "थाणु-पुरिसाइकुट्ठुप्यलाइसंभियकरिल्लमंसाई " (विसे २६३)। ३ ग्रंकुर, कन्दल ; ( ग्रनु )। ४ पुं. करीर-वृत्त, करील ; (पड्)। ४ वि. वंशाङ्कुर के समान; "हाहा ते चेय करिल्लिपययमावाहुसयणदुल्लिलयं '' (गडड )। करिस देखो कड्ड = कृष्। करिसंइ; (हे ४, १८७)। वक्--करिसंत; (सुर:१, २३०)। संक--करिसित्ता; (पि १८२)। करिस पुं [कर्ष ] १ त्राकर्षण, खींचाव । २ विलेखन, ३ मान-विशेष, पल का चौथा हिस्सा ; रेखा-करण। (जो १)। करिस देखो करीस ; (हे १, १०१ ; पात्र )। करिसग वि [ कर्षक ] खेती करने वाला, कृषीवल ; ( उत ३ ; आवम ) करिसण न [ कर्पण ] १ खींचाव, श्राकर्षण । १ चासना, विती करना ; ३ कृषि, खेती ; ( पण्ह १, १ ) । करिसय देखो करिसग; (सुपार, २६०; सुर २, ७७ )। करिसावण पुंन [कार्यापण] सिक्का विशेष ; (विसे ४१६; अणु )। करिसिद ( शौ ) वि [ कर्पित ] १ त्राकर्पित । २ चासा हुमा, खेती किया हुमा ; (हेका ३३१)। करिसिय वि [ कृशित ] दुर्वल किया हुआ ; ( स्त्र २, ३)। करीर पुं [ करीर] युन्न-विशेष, करीर, करील ; ( उप ७२⊏ टी ; श्रा १६ ; प्रास्त ६२ )। करीस पुं [ करीप ] जलाने के लिए मुंखाया हुआ गोवर, कंडा, गोइठा ; (हे १, १०१)। करुण देखो कलुण ; ( स्वप्न ४३; सुपा २१६ ); " उज्भइ उयारभावं दिक्खणणं करुणयं च त्रामुयः '' ( गउड )। करुणा सी [ करुणा ] दया, दूसरं के दुःख की दूर करने की इच्छा ; ( गउड; कुमा )। करुणाइय वि [ करुणायित ] जिस पर करुणा की गई हो वह ; (गडड )। करुणि वि [ करुणिन् ] करुणा करने वाला, दयालु ; (सण्)। करेअञ्च रेवंबो कर=छ। करेत

करेंडु पुं [ दे ] कुकलास, गिरगिट, सस्ट ; ( दे २, ४ )। करेणु पुं [करेणु ] १ हस्ती, हाथी ; २ कनेर का गाछ ; "एसो करेणु" ( हे २, ११६ )। ३ स्त्री हस्तिनी, हथिनी; ं ( हे २, ११६ ; णाया १, १; सुर ८, १३६ )। <sup>°</sup>दत्ता ह्यूी [ °दत्ता ] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक स्त्री: (उत्त १३ ) र °सेणा स्त्री [ °सेना ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; ( उत्त १३ )। करेणुआ स्त्री [ करेणु ] हस्तिनी, हथिनी ; (पात्र ; महा)। करेमाण ) देखो कर = छ। करेअब्व 🕽 करेवाहिय वि [करवाधित] राज-कर से पीड़ित, महसूल से हैरान्,; ( और )। करोंड पुं [दे] १ नालिकेर, नलिएर; २ काक, कौआ; ३ वृषम, वैल ; (दे २, ५४)। ्करोंडग पुं [ दे ] पात-विरोष, कटोरा ; ( निचू १) । करोडिय पुं [करोटिक] कापालिक, भिन्नुक-विशेष ; ( गाया १, ५-पत १४०)। करोडिया ) स्त्री [करोटिका, °टी] १ कुंड़ा, बड़े मुँह का करोडी प्रक पात; कांस्य-पात विशेष ; ( अनु ; दे ु १५; पात्र )। २ स्थिगिका, पानदान; ( गाया १, १ टी---पत्र ४३ )। ३ मिट्टी का एक जात का पात्र; (त्र्रोप)। ४ कपाल, भिन्ना-पात्र ; ( गाया १, ८ )। ४ परोसने का ,एंक उपकरण ; ( दे २, ३८ )। क्रोडी स्त्री [दे.] एक प्रकार की चींटी, जूद-जनतु विशेष ; (देत,३)। कल सक [ कलय् ] १ संख्या करना । २ त्रावाज करना । ३ जानना । ४ पहिचानना । ४ संवन्ध करना । कलाई ; (हे ४, २४६; पड्)। कलयंति ; (विसे २०२६)। भवि--क्लइस्सं; (पि ५३३)। कुर्म--कलिज्जए; (विसे २०२६)। वक् — कलयंत; (सुपा ४)। क्यक — कलिज्जंत; ( सुपा ६४ )। संकृ— कलिऊण , कलिअ ; ( महाः अभि १८२)। कृ— कलणिज्ज , कलणीअ ; ( सुपा ६२२; पि ६१ )। कल वि [ कल ] १ मन्नर, मनोहर ; (पात्र )। २ पुं अन्यक्त मधुर शब्द; ( गाया १, १६ )। ३ कोलाहल, कन्न-क्ल ; (चंद १९)। ४ कर्म, कीच, कादा ; (भत १ १३० )। ५ धान्य-विशेष, गोल चना, मटर ; ( ठा ४, ३)। °कंडी स्त्री [°कण्डो ] कंकिला, कोयल: (दे२,३०; कप्)। भंजुल वि[°मझुल] सन्द

```
से मधुर ; (पात्र )। 'यंठ वि ['कण्ठ] कोकिल,
   कोयल ; ( कुमा )। "यंडी देखो "कण्डी : ( मुर ४,
   ४८)। 'हंस युं [ 'हंस ] एक पन्नी, राज-हंस: ( कप्प:
   गउड )।
 कलंक पुं [कलङ्क ] १ दाग, दोप; (प्राप्त ६४)। २
   लाञ्छन, चिन्ह; (कुमा; गउड)।
 कलंक सक [कलङ्कर्य्] कलंकित करना। कलंकइ ;
   ( भिव ) । कृ—कलंकियन्व ; ( सुपा ४४= ; १=१ )।
 कलंक पुं[दे] १ वाँस, वंश ; (देर, ⊏)। २ वाँस
   की बनाई हुई वाड़ : ( गाया १, १८ )।
 फलंकण न [ कलङ्कन ] कलंकित करना ; ( पत्र = )।
क्लंकल वि [ कलङ्कल ] यसमञ्जस, यशुभ ; ( ब्रोप ;
   संथा )।
 कलंकवई स्त्री [ दे ] यति, बाड, काँटे आदि से परिच्छन
  स्थान-परिधि ; ( दे २, २४ )।
 कलंकिअ वि [ कलङ्कित ] कलंकित, दागो ; ( हे ४,
  1 (= £8
ं कलंकितल वि [ कलंङ्कन् ] क्लंक वाला, दागी; ( काल;
  पि ४६४ )।
 कलंद् पुं िकलन्द् े १ कुगड, कुगडा, रंग-पात्र ; ( उवा )।
  २ जाति से आर्य एक प्रकार के मनुष्य ; (ठा ६--पत्र
   ३१८ )।
 कलंब पुं [ कद्म्ब ] १ वृत्त-विशेष, नीप, कदम का गाछ ;
  (हे १, ३०; ∙२२२;गा:३७; कण्यु)। °चोर न
  िंचीर ] शस्त्र-विशेष ; (विषा १, ६—पत्रं ६६)।
  °चीरिया स्त्री [ °चीरिका ] तृण-विशेष, जिसका अध
  भाग अति तीदण होता है ; ( जीव ३ )। वालुया स्त्री
  [ °वालुका ] १ कदम्व के पुष्प के आकार वाली धूली;
   २ नरक की नदी; "कलंबवालुगाए दड्डपुत्र्वो अगांतसो" (उत्त
   1 (38
 कळंबु स्त्री [दे] वल्ली-विशेष, नालिका; (दे २,३)।
 कलंबुअ न [ कदम्यक ] क्दम्य-वृत्त का पुष्प ; " धारा-
  हयकलं बुग्रं पित समुस्सिसियरोमकृतं " (कप्प )।
 कलंबुआ [ दे ] देखों कलंबु ; ( पण्ण १ ; सुज्ञ ४ )।
 कलंबुआ स्त्री [ कलॅम्बुका ] १ करम्ब पुष्प के समान
  मांस-गोलक ; २ एक गाँव का नाम, जहां पर भगवान् महा-
  चीर को कालहस्ती ने सताया था ; (राज)।
```

कलकल पुं [ कलकल ] १ कोलाहल, क्लकलारव ; ( श्रा १४)। २ व्यक्त शब्द, स्पष्ट त्रावाज; (भग ६, ३३; राय )। ३ चूना ब्रादि से मिश्रित जल; विपा १, ६ )। कलकल अक [ कलकलाय् ] 'कल-क्ल' आवाज करना। वक्---कलकलत, कलकलित, कलकले त, कलक-लमाण; (पगह १, १;३; श्रीप)। कलकलिअ न [ कलकलित ] कोलाहल करना ; ( दे ६, ३६ )। कलक्ख देखो कडक्ख=कटान : (गा ७०२)। कलचुलि पुं [ करचुलि ] १ ज्ञिय-विशेष ; २ इस नाम का एक चत्रिय-वंश ; (पिंग )। कलण देखो करण; "तीमुवि कलणेषु हामु मुहमंकप्पो " ( अच्चु ८२ )। कलण न िकलन े १ शब्द, अवाज; २ संख्यान, गिनती; (विसे २०२८)। . ३ धारण करना; (सुपा २४)। ४ जानना ; ( सुपा १६ )। ५ प्राप्ति, महण ; " जुतं वा सयलकलाकलणं रयणायरमुद्रस्य " ( श्रा १६ ) कलणा स्त्री [ कलना ] १ कृति, करण ; " जुगणं कंदण-दप्यं णिहुवणकलणाकंदिलिल्लं कुणंता " (कप्पू)। धारण करना, लगाना ; "मज्मलेह सिरिखंडपंककलणा " (करपू)। कलणिज्ज देखो कल=कलय्। कलत्त न [ कलत्र ] स्त्री, भार्यो ; ( प्रासु ५६ )। कलघोय देखो कलहोय ; ( ग्रौप ) कलभ पुंस्ती [ कलभ ] १ हाथी का वचा ; ( णाया १, १)। २ वचा, वालक ; " उनमासु अपज्ञतेभकलभदंता-वहासमूरु जुम्रं " (हे १, ७)। कलिभा स्ती [कलिभाका] हाथी का स्ती-वचा; (गाया १, १—पत ६३)। कंट्रम पुं[दे कलम] १ चोर, तस्कर; (दे २, १०; पात्र ;्रियाचा ) । २ एक प्रकार का उत्तम चावल ; ( उवा; जं २ ; पात्र )। कलमल पुं [कलमल ] १ पेट का मल ; ( ठा ३,३ )। २ वि दुर्गन्धि, दुर्गन्धं वाला ; ( ८३३.) कलय देखी कालय; (हे १, ६७)। कलय पुं [दे] १ अर्जुन ब्रह्म; ३ सोनार, सुवर्णकार; (दें २, ५४')।

कलय पुं [ कलाद ] मानार, सुवर्णकार ; ( पड् )। कलयंदि वि दि ] १ प्रसिद्ध, विख्यात ; २ स्त्री वृत्त-विशेष, पाडरी, पाडल ; (द २, ४८)। / कलयज्जल :न [दे ] ग्रांप्ट-लेप, हांठ पर लगाया जाता लेप-विशेप ; ( भवि )। कलयल देखां कलकल ; (हे २, २२० ; पात्र ; गा ५३४)। कलयलिर वि [ कलकलायितृ ] कलकल करने वाला ; वज्जा ६६ )। कलरुद्दाणी हो [ कलरुद्राणी ] इस नाम का एक छन्द ; (यिंग)। कलल न [ कलले ] १ वीर्य झौर शाखित का समुदाय ; "पाइञ्जंति रइंता सुतत्तत्वुतंवसंनिभं कललं" ( पउम १९८, □ )। "वसकललसेंभसोणिय—" ( पउम ३६, ४६ )। २ गर्भ-वेष्टन चर्म ; ३ गर्भ के अवयव रूप रत-विकार; (गउड)। ४ कादा, कीचड़, कर्दम ; ( गउड )। कललिय वि कलिलत ] कर्रमित, कीच वाला किया हुआ; "ग्रम्णोगणकलहविग्रलियकेसस्कीलालकललियद्दारा". (गउड) । कळिचिक पुं [ कळिचिङ्क ] पिन-विशेष, चटक, गौरिया पद्मी ; ( पाम्र ; गउड)। फलवू स्त्री [दे] तुम्बी-पात्र ; (दे २, १२ ; पड्)। कलस पुं [कलश ] १ कलश, घड़ा; ( उना; गाया १, १ )। २ स्कन्धक छन्द का एक भेद, छन्द-विशेष; (पिंग)। कलिया सी [ कलिशका ] १ छोटा घड़ा ; ( अणु )। २ वाद्य-विशेष ; ( आवृ १ )। फलह पुं [ कलह ] क्लेश, भगड़ा; ( उव ; ग्रीप ) । कलह देखा कलभ ; ( उन; पडम ७८, २८ )। कलह न [ दे ] तलवार की म्यान ; ( दे २, ४ ; पात्र )। कलर अक [कलहाय] भगड़ा करना, लड़ाई करना । वक्-कलहंत, कलहमाण ; ( पत्म २८, ४ ; मुपा ११ ; २३३ ; ५४६ ) । कलहण न [ कलहन ] मगड़ा करना ; ( उन )। फलहाअ देखां कलह=क्लहाय्। क्लहाएदि (शी); वक्र—कलहाअंत ; ( गा ६० )। ( नाट )। कलहाइअ वि [ कलहायित ] क्लह वाला, भगडाखोर ; (पाम)। कलिं वि [ कलिंत् ] भगगावीर ; ( दे ४, ४४ )। कलहोय न [ कलघौत ] १ सुवर्ण, मोना ; (सण )। २

चाँदी, रजत ; ( गउड ; पगह १, ४ ; पात्र )। कला स्त्री [ कला ] १ अंश, भाग, मात्रा ; ( अनु ४ ) । २ समय का सूदम भाग; (विसे २०२८)। ३ चन्द्रमा का सोलहवाँ हिस्सा; (प्रास् ६४)। ४ कला, विद्या, विज्ञान ; (कप्प ; राय ; प्रास ११२)। पुरुष-योग्य कला के मुख्य वहत्तर त्रीर स्त्री-योग्य कला के मुख्य चौसठ भेद हें ; '' वावतरी कला '' ( त्र्राणु ) ; ''वावतरिकलापंडियावि पुरिसां'' ( प्रासू १२६ )। "चडसिंहकलापंडिया" ( गाया १,३) । पुरुष-कला ये हैं ;--- १ लिपि-ज्ञान । २ अंक-गणित। ३ चित्र-कला। ४ नाट्य-कला। ४ गान, गाना। ६ वाद्य वजाना । ७ स्वर-गत ( पड्ज, ऋपभ वगेरः स्वरी का ज्ञान )। 🖛 पुष्कर-गत ( मृदंग, मुरजादि विशोप वाद्य का ज्ञान )। ६ समताल ( संगीत के ताल का ज्ञान )। १० यत कला । ११ जनवाद (लोगों के साथ त्रालाप-संलाप करने की विधि )। १२ पाँसे का खेल। १३ अष्टापद (चौपाट खेलने की रीति )। १४ शीघ्र-कवित्व। १४ दक-मृतिका (पृथक्करण-विद्या)। १६ पाक-कला। १७ पान-विधि (जलपान के गुण-दोष का ज्ञान )। १८ वस्त्र-विधि (वस्त्र के सजावट की रीति)। १६ विलेपन-विधि। २० शयन-विधि । २१ ऋार्या (छन्द-विशेष) वनाने की रीति । २२ प्रहेलिका (विनोद के लिए पहेलियां-गृहाराय पद्य)। २३ मागधिका (छन्द-विशेष) । २४ गाथा (छन्द विशेष) । २५ गीति (छन्द-विरोष)। २६ श्लोक (अनुष्टुप् छन्द)। २७ हिराय-युक्ति (चाँदी के आभूषण की यथास्थान योजना)। र⊏मुवर्णः । २६ चूर्ण-युक्ति ( मुगन्धि पदार्थ बनाने की रीति )। ३० ग्राभरण-विधि ( त्राभूपणों की सजावट )। ३१ तरुणी-परिकर्म (स्त्री को मुन्दर बनाने की रीति )। ३२ स्त्री-लत्त्रण (स्त्री के शुभाशुभ चिद्धों का परिज्ञान )। ३३ पुरुव-लक्त्य । ३४ अथ लक्त्य । ३४ गज-लक्त्य । ३६ गो-लच्या । ३७ कुंक्कुट लच्या । ३८ छत्र-लच्या । ३६ दगड-लच्चा। ४० असि-लच्चा। ४१ मणि-लच्चा (रत्न परीचा)। ४२ काकणि लच्चण (रत्न-विशेष की परीजा )। ४३ वास्तुविद्या ( गृह वनाने श्रीर सजाने की रीति )। ४४ स्कन्धावार-मान (सैन्य-परिमाण)। 88 नगरमान । ४६ चार ( यह-चार का परिज्ञान )। ४७ प्रतिचार ( प्रहों के वक्र-गमन वर्गरः का ज्ञान, अथवा प्रतीकार-ज्ञान )। ४८ व्यृह् (सेन्य-रचना)। 38 प्रतिज्यह (प्रतिद्वन्द्वि-च्यृह)। १० ११

गरुड व्यृह् । ५२ शक्ट-ध्यृह । ५३ युद्ध (मल्ल युद्ध) । ४५ युद्धातियुद्ध (खड्गादि शख से युद्ध)। ४६ दृष्टि-युद्ध। ४७ मुष्टि•युद्ध । ४⊏ वाहु-युद्ध । ४६ लेता-युद्ध । ६० इपु-शास्त्र (दिव्याख-सूचक शास्त्र)। ६१ त्सर-प्रपात (खड्ग-शिचा शास्त्र )। ६२ धनुर्नेद। ६३ हिरगंय-पाक (चाँदी बनाने की रीति )। ६४ सुत्रर्ण-पाक । ६ ४ सूत्रकींड़ा (एक ही स्त को अनेक प्रकार कर दिखाना)। ६६ वस कोड़ा। ६७ नालिका बेल ( ब्त-विशेष )। ६८ पत-च्छेच ( अनेक पतों में अमुक पत का छेदन, हस्त-लाधव )। कट-च्छेच (कट की तरह कम से छेद करने का ज्ञान )। ७० सजीव ( मरी हुई धातु को फिर असलं वनानां )। निर्जीव (धातु-मारण, रसायण)। ७२ शकुन-रंत ( शकुन-शाख ) ; ( जं २ टी ; सम ८३ )। °गुरु पुं िंगुरु निलाचार्य, विद्याध्यापक, शित्तक ; ( सुपा २४)। °यरिय पुं [°चार्य ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; (गाया १, १)। °वई स्त्री [ °वती ] १ कला वाली स्त्री । २ एक पतित्रता स्री: ( उप ७३६ ; पडि )। 'सबण्ण न [सवर्ण] संख्या-विशेष : ( ठा १० )। कलाइआ स्त्री [कलाचिका] प्रकोष्ठः, कोनी से लेकर मिणवन्ध तक का हस्तावयव ; (पांध्र )। कलाय पुं [ कलाद ] सोनार, सुवर्गकार ; ( पगह १, २ ; णायां १, ५ )। कलाय पुं किलाय | धान्य-विशेष, गोल चना, मटर ; (ठा ३, ४; अनु ४)। कलाच पुं [कलाप ] १ समूह, जत्था ; (हे १, २३१)। २ मयुर-पिच्छ ; ( सुपा ४८ )। ३ शर्घा, तूरा, जिसमें वाण रक्ले जाते हैं; (दे २, १४)। ४ काछ का त्राभपण ; ( त्र्यौप )। कलावग न [ कलापक] १ चार श्लोंको की एक-वाक्यता। २ ग्रीवा का एक ग्राभरण ; ( पण्ह २, ४ )। कलावि पुंस्री [कलापिन् ] मयूर, मोरः ( उप ७६ दरी )। कलि पुं किलि ] १ कलह, मलाड़ा ; (कुमा ; प्रास् ६४)। २ युग विशोष, कलि-युग ; (उप ८३३)। ३ पर्वत-विशेष; (ती ५४)। ४ प्रथम भेद; (निचू १४)। ४ एक, अकेला; (स्अप १, २, ३; भंगं १८, ४)। ६ दुष्ट पुरुष ; " दुद्दो कली " (पात्र )। °ओग, °ओय षु [ °ओज ] युग्म-राशि विशेष; (भग १८, ४; ठा ४, ३)।

°ओयकडजुम्म षुं [°ओज़कृतयुग्म ] युग्म-राशि-विशेष ; (भग २४, १)। ु°ओयकलिओय पुं [°ओजक ल्योज ] युग्म-राशि विशेष; (भग ३४, १)। °ओजतेओय पुं [ °ओजन्योज ] युग्म-राशि विशेष ; ( भग ३४, १ )। °ओयदावरजुम्म पुं [°ओजद्वापरयुग्म ] युग्म-राशि विशेष : (भग ३४, १)। °कुंड न िकुण्ड रितोर्थः विशष ; (तो १४)। °जुग न िथुग ] कलि-युग ; (ती २१)। किळ पुं [दे ] रात्रु , दुश्मन ; ( दे २, २ )। 🗸 कलिअ वि [कलित ] १ युक्त, सहित; (पण्ह १,२)। २ प्राप्त, ग्रहीत ; ३ ज्ञात, विदित ; (दे २, ४६; पात्र )। कलिअ देखां कल≔कलय्। कलिअ पुं [दे] १ नकुल, न्योला, नेवला ; २ वि. गर्वित,∨ गर्ब-युक्त ; ( दे २, ४६ )। कलिआ स्री [ दे ] सखी, संहत्ती ; ( दे २, ४६ )। कलिआ सी किलिका । अविकसित पुष्प ; (पाय ; गा 885)1 कलिंग पुं [ कलिङ्ग ] १ देश विशेष, यह देश उड़ीसा से दिनिया की श्रोर गोदावरी के मुहाने पर है; ( पड़म ६८, ६७; अव ३० भा; प्रास् ६०)। २ कलिंग देत का राजा ; (पिंग )। कलिंच [दे] देखो किलिंच; (.गा ७७०) । ... कलिञ्ज पुं िकलिञ्ज ] कट, चटाई ; ( निवृ १.७ )। कलिंज न [दे] छोटी लकडी ; (दे २, ११)। 👾 . कलिंव पुं [कलिम्व] १ वाँस का पात्र-विशेष ; "कलिंबी वंसकप्परी'' (गच्छ २)। २ सूखी लकड़ी; (भग 5, 3)1 कलित्त न [कटित्र] कमर प्र पहना जाता एक प्रकार का चर्म-मय कतच ; ( गाया १, १ ; श्रोप )। कलिम न [दे] कमल, पद्य ; (दे २, ६)। ৮ कलिल वि [ कलिल ] गहन, धना, दुर्भेदा ; ( पात्र ) । कलुण वि [करुण ] १ दोन, दया-जनक, क्रपा-पानः (हे १, २१४ ; प्रास १२६ ; सुर २, २२६ )। र साहित्य शास्त्रप्रसिद्ध नत्र रसीं में एक रस ; ( अ्रणु )। कलुणा देखा करुणा ; ( राज् ) । . कळुस वि [ कळुप ] १ मलिन, ग्रस्वच्छ ; "कलिकनुसं" (विषा १, १ ; पात्र )। २ न पाप, दोव, मेल् ; (स १३२ ; पात्र )।

```
कलुसिअ वि [ कलुपित ] पाप-ग्रस्त, मलिन ; ( से १०,
   ५; गडड )।
 कलुसीकय वि [ कलुपीकृत ] मिलन किया हुआ ; (उव)।
प्कर्तरं पुं [दे] १ कंकाल, ग्रस्थि-पञ्जर ; २ वि. कराल,
   भयानक ; (दे २, ४३)।
 कलेवंर न [ कलेवर ] शरीर, देह ; ( श्राड ४८ ; पिंग)।
 कलेसुय न [ कलेसुक ] तृगा-विशेष ; ( सूत्र २, २ )।
 कल्ल न [कल्य ] १ कल, गया हुआ या आगामी दिन ;
   ( पात्र ; गाया १, १ ; दं ८, ६० ) । २ राब्द, श्रावाज ;
   ३ संस्था, गिनती ; (विसे ३४४२ ) । ४ ब्रारोग्य, निरोगता;
  ''कल्लं किलाहरगं'' ( विसे ३४३९ )। । ५ प्रभात, सुबह :
   (अगु)। ६ वि. नीरोग, रोग-रहित; (ठा ३,३;दे
   □, ६४)। ७वि दत्त, चतुर ; (दे □, ६४)।
 कल्लवत्त पुं [कल्यवर्त्त ] क्लेवा, प्रातमीजन, जल-पान ;
   (स्वन ६०; नाट)।
 कल्लिचिअ वि [दे ] १ नीमिन, श्रादितः; २ विस्तास्ति,
   फैलाया हुआ ; (दे २, १८)।
 कल्ला स्त्री [ दे ] मद्य, दारू ; ( दे २, २ )।
 कल्लाकल्लि) ब्र [ कल्याकल्य ] १ प्रतिदिन, हर रोज ;
 कल्लाकल्लिं∫(विपा १, ३; गाया १, १८ )। २ प्रति-
  प्रभात, रोज सुवह ; ( उवा ; प्राप )।
 कृह्लाण पुंत [ कल्याण ] १ सुख, मंगल, द्वेम ; "गुण्हा-
   गुपरिगाम संते जीवाग सयलकल्लागा" ( उप ६०० ; महा;
  प्रास १४६)। २: निर्वाण, मोचा ; (विसे ३४४०)।
   ३ विवाह, लग्न ; ( वसु )। ४ जिन भगवान् का पूर्व भव
  से च्यवन, जन्म, दीचा, केवल-ज्ञान तथा मोच्न-प्राप्ति रूप
  य्रवसर ; "पंच महाकल्लाणा सन्वेसिं जिणाण होति णिय्रमेण"
    पंचा 🗕 ) । ५ समृद्धि, वैभव : ( कृष्य) । ६ वृत्त-विशेष;
   ( पगण १)। ७ तप-विशेष ; ( पव )। 🖵 देश-विशेष । ६
  नगर-विरोप; " कल्लाणदेसे कल्लाणनयरे संकरो णाम राया
  जिग्मितो हुत्था " (ती ४१)। १० पुग्य, शुभ कर्म;
  ( भाचा )। ११ वि. हित-कारक, सुख-कारक ; (जीव ३ ;
  उत ३)। °कडय न [ 'कृतक] नगर-विशेष; (ती)।
  'कारि वि [ 'कारिन् ] मुखावह, मङ्गल-कारकः; (गाया
   9, 98
 कल्लाणि वि [ कल्याणिन् ] कल्याण-प्राप्त ; ( राज )।
 कल्लाणी सी [ कल्याणी ] १ वल्याण करने वाली स्ती;
  (गउड )। २ दो वर्ष की विष्या ; ( उत्तर १ • ३ )।
```

```
कल्लाल पुं किल्यपाल कलाल, दारू वचन वाला ;
 ( अणु ; आव ६ )।
किल्लं अ [ कल्ये ] कल दिन, कल को ; ( गा ५०२ )।
कल्लुग पुं [ कल्लुक ] द्वोन्द्रिय जीव-विशेष, कीट की एक
 जाति ; (जीव ३)।
कल्लुरिया [ दे ] देखो कुल्लरिया; ( राज ) 🏳
कल्लेडय पुन [ दे ] कलेवा, प्रातराश ; ( ब्रोघ ४६४ टी )।
कल्लोडय पुं [ दे ] दमनीय वैल, साँहः ( श्राचा २, ४,२ )।
कल्लोडिआः दे ] देखा कल्होडी ; ( नाद्)।
कल्लोल पुं [कल्लोल] तरङ्ग, किम ; ( श्रीप ; प्रासु
 १२७)।
कल्लोल वि [ दे.कल्लोल] रात्रु, हुरमन ;्र (र्र्द २, २ ) ।
कल्लोलिणी स्त्री [ कल्लोलिनी ] नदी ; ( कप्पू ) ।
कल्हार न [कहलार] संफेद कमल ; (परण १ ; दे
 २, ७६)।
किल्हं देखो किल्लं ; ( गा ⊏०२ )। ु
कल्होड पुं [ दे ] वत्सतर, वछड़ा ः 🤃 दे २, ६ )।
कल्होडी स्त्री [ दे ] बत्सतरी, बिट्या ; (दे २, ६ ) ।
कव अक [ कु ] आवाज करना, शब्द करना । कवड़ ; ( हे
 ४, २३३ )।
कवइय वि [ कविचत ] वख्तर वाला, वर्मित ; ( पडम
 ७०, ७१ ; भ्रीप )।
कवंध देखो कमंध ; ( पगह १, ३ ; महा ; गउड )।
कविया स्त्री [ कविवका ] क्लाचिका, प्रकीष्ठ ; (राज )।
कवट्टिअ वि [ कद्र्थित ] पीडित, हेरान किया हुआ ; ( हे
 १, १२४ )। 🕡
कवंड न [ कपट ] माया, छर्म, शाट्
                                     पाझ ; सुर ४,
 989)1
कचिं देखा कचिंहु; "तो भण्ड क्विडिजक्खो अञ्जिति त
 पुच्छसे एयं " ( सुपा १४२ )।
कचडु पुं [ कपर्द ] बड़ी कौड़ी, बराटिका ; ( दं १, ११० ;
 जी ११)।
कचड्डि पुं [ कपर्दिन् ] १ यद्म-विशेष ; ( सुपा ५१२ )।
 २ महादेव, शिव ; ( कुमा )।
कवड़िया सी [ कपर्दिका ] कोडी, बराटिका; ( मुपा १४;
 ४४४)।
कवण वि [ किम् ] कौन ? ( पटमं ७२, ६ ; कुमा )।
```

```
कवय पुंत [कावच ] वर्म, वस्त्र ; (विपाल, रः; पडम
  २४, ३१; पाद्य )।
 क्छय न [ दे ] वनस्पति-विशेष, भृमिच्छत्र ; ( दे २, ३ )।
 कवरी स्त्री [कवरी] केश-पाश, यम्मिल्ल ; (क्रमा ;
नेयो १८३)।
कवळ सक [ कवळय् ] प्रसना, हड्प करना । कवलेइ ;
  ( गउड ) । कर्म—कवलिङ्जङ् ; ( गुडड ) । क्वक् —
  कविद्यज्ञंत ; ( सुपा ७० )। संक्-कविद्याण ;
  (गउड)।
 कवल पुं [ कवल ] कवल, ग्रास; ( पन ४ ; ग्रोप.)।
 कवलण न [ कवलन ] व्रसन, भन्नण ; ( काप्र १७० ;
  मुपा ४७४ )।
 कविल्ञ वि किविलित ] त्रसित, भित्तत ; ( पात्र; सुर
  २, १४६ ; सुपा १२१; ३१६ ) ।
 कचिलिआ स्त्री [दे] ज्ञान का एक उपकरण; (श्राप ८)।
 कविल्ल ) स्त्री [दे ]पात्र-विशेष, गुड वगैरः पैकाने कृष्भाजन,
 कवल्ली ) कड़ाह, कराह "डन्मंतेण यं गिम्हे कालिखलाए
  क्यिल्लिभ्याएं " ( संथा १२० ; विपा १, ३ )।
 डकवा ) पुन [ कपाट ] किवाड़, किवाड़ी, ( गटड ; भौप ;
  कवाल) गा ६२०)।
 कवाल न [ कपाल.] १ खोपड़ी, सिर की हड्डी ; "करक-
  लियक्त्रालो" ( सुपा १४२ )। २ घट-कर्भर, भिना-पात्र;
  ( ब्राचा; है १, २३.१ )।
 कवास १ [दे] एक प्रकार का ज्ता, अर्थज्ङ्मा ; (दे
   २, १)।
 कवि देखो कइ=कि ; ( सुर १, २४६ )।
 कवि युं किवि ] १ कविता करमे वाला ; ( सुर १, १८ ;
   मुपा ४६२ ; प्रासु ६३ )। २ शुक, ब्रह-विशेप ; (. सुपा
   १६२)। °त्त न [ °त्व ] कविता, कवित; (मुर १, ४२)।
   द्वो कइ=मिन।
 कविञ्च न [कविकः] लगाम ; (पात्र ; सुपा २१३)।
 कविंजल देखां कपिंजल ; ( श्राचा २ )।
  कविकच्छु)देखो कङ्कच्छु; ( पण्ह २, ४; आ १४';
  कविगच्छु ∫दे १, २६ ; जीव ३ )।
  कविट्ठ देखो कइत्थ ; (पाण १ ; दे ३, ४४ )।
  कविड न [ दे ] घर का पीछला श्राँगन ;:( दे २, ६/)। ...
  कवित्थ देखो कइत्थ ; ( उप १०३१ टी )।
  कवियच्छु देखो कइकच्छु ; ( स.२३६ )।
```

कविल युं [ दे ] श्वान; कुता ; (दे २, ६८; पात्र )। 😿 कविल पुं [किपल ] १ वर्ण-विशेष, भूरा रंग, तामडा वर्ण: ( उवा २)। २ पिन्न-विशेष ; (पगह १, ४)। सांख्य मत कर प्रवर्तक मुनि-विशेष ; ( यावम ; य्रोप )। ४ एक ब्राह्मण महर्षि ; (उत 二)। १ इस नामका एक बासुदेव ; ( णाया १, १६ )। ६ राहु का पुद्रल-विशेष ; ( सुङ्ज २०)। ७ भूरा रंग का, मटमैला रंग का ; (पडम ६, ७० ; से ७, २२ )। ° स्त्री [° 1 ] एक त्राह्मणी का नाम; ( यावृ )। कविलडोला स्री [दे कपिलडोला] चृह जन्तु-विशेष, जिसको गुजराती में "खडमाकड़ी" कहते हैं: (जी १८)। कविलास देखो कइलास ; "तेमुवि हवेजन कविलासमेह-गिरिसंनिभा कूडा" ( उव )। कविलिअ वि [ किपिलित ] किपल रंग वाला किया हुआ; भूर रंग से रंगित ; ( गउड )। कचिल्छुय न [ हे ] पात-विशेष, कड़ाही; ( वृह ४ )। 🔻 कविस पुं [किपिश] १ वर्ण-विशेष,का ला-पीला रंग, वदामी, कृत्या-पीत-मिश्रित वर्ण ; २ वि. कपिश वर्ण वाला ; ( पा अ ; गउड )। कविस न [दे] दारू, मद्य, मदिरा ; (दे २, २)। > कविसा स्त्री [दे] त्रर्थजङ्घा, एक प्रकार का ज्ता; (दे २, १)। कविसायण पुन [ कपिशायन ] मध-विशेष, गुड़ का दारू; (पएए। १७---पत्र ५३२)। कविसीसग ) पुन [किपशीर्षक ] प्राकार का अग्र-भाग ; कविसीसय ] ( श्रीप ; खाया १, १ ; राय )। कवेल्लुय देखो कविल्लुय ; ( ठा ५--५न ४१७ )। -कवीय पुं [कपोत] १ कवूतर, परेवा ; ( गडड ; विपा १, ७ )। २ म्लेच्छ-देश विशेष ; ( पडम २७, ७ )। - ३ न कृष्मागड, कोहला ; ( भग १४ )। कवोल पुं [कपोल ] गाल, गगड ; (सुर ३; १२० ; हे ४, ३६४ )। काठ्य न [काठ्य ] १ कविता, कवित्व : (ठा ४, ४ ; प्रास् १)। २ पुं ग्रह-विशेष, शुक्तः (सर ३, ४३)। ३ वि. वर्णनीय, रताधनीय ; ( हे २, ७६ )। °इत्त वि , [ °वत् ] काव्य वाला; ( हे २, १५६ ) । कञ्च न [ कञ्य ] मांस ; ( सुर ३, ४३ )। क्राच्या देखो कव्या ; ( भवि )।

```
कञ्चाड पुं [ दे ] दिन्तण हस्त, दाहिना हाथ; (दे २,१०)।
 कब्बाय पुं [ कब्याद ] १ राज्ञस, पिशाच ; ( पडम ७,
   १०; दे२, १५; स२१३) । २ वि. कच्चा मांस
  खाने वाला ; ( पडम २२, ३४ ) ; ३ मांस खाने वाला ;
   (पात्र )।
 कञ्चाल न [दे] १ कर्म-स्थान, कार्यालय ; २ गृह, घर ;
   (दे २, ४२)।
 कस्त सक [कप्] १. ठार मारना। २ कसना, विसना।
   ३ मिलन करना। कसंति ; (पगण १३)। कवक्र--
   कसिज्जमाण; ( सुपा ६१४ )।
 कस पुं [ कश ] चर्म-यष्टि, चाबुक ; ( पण्ह १, ३ ; णाया
   १, २ ; स २८७ )।
 कस पुं [ कप ] १ कसौटी, कप-किया ; " तावच्छेयकसेहिं
   मुद्धं पासइ मुवन्नमुप्पन्नं '' ( सुपा ३८६ )। २ कसौटी
   का पत्थर : (पात्र )। ३ वि हिंसक, मार डालने
   वाला, ठार मारने वाला; (ठा ४, १)। ४
   पुंन, संसार, भव, जगत ; (उत ४)। ५ न कर्म, कर्म-
   पुट्गल ; "कम्मं कसं भवं। वा कसं " (विसे १२२८)।
   °पट्ट, °चट्ट पुं [°पट्ट ] कसौटी का पत्थर ; ( अणु ; गा
   ६२६; सुर २, २४)। "हि पुंस्ती ["हि] सर्प की एक
   जाति ; (पगण १)।
 कसई स्त्री [दे] फल-विरोप, अर्गयचारी वनस्पति का फल;
   (देर, ६)।
 कसट (पै) देखो कट्ट=कप्ट; (हे ४, ३१४); प्राप्र)।
 कसट पुं [ दे ] कतवार, कूड़ा ; ( ब्रोघ ४४७ )।
 कसण पुं [ कुप्ण ] १ वर्ण-विशेष; २ वि. कुप्ण वर्ण वाला,
   काला, रयाम ; (हे २, ७५; ११०; कुमा )। पनख
   पुं [ 'पक्ष ] कृष्ण पन्न, वदि पखताराः; ( पात्रः )। 'सार
   पुं [ "सार ] १ वृत्त-विशेष ; २ हरिण की एक जाति ;
   ( नाट--मुन्छ ३ )।
  कसण वि [ कृतस्त ] मकल, सब, सर्व ; ( हे २, ७५ )।
  करमणिसञ पुं [दे] वलभद्र, वासुदंव का वडा भाई ;
   (दे २, २३)।
  कसणिअ व [ कृष्णित ] काला किया हुआ ; (पाअ )।
  कसमीर देखों कम्हीर ; ( पडम ६≒, ६४ ) । ः
्कसर पुं [दे] सधम बैल ; (दे २, ४ ; गा ७६१)।
   " नणु सीलभक्त्यहणे, तेवि हु सीयंति का(?क)सरूव्य"
   (पुष्क ६३)।
```

```
कसर पुन [दे कसर] रोग-विशेष, कराइ-विशेष;
 " कच्छुख( ? क )सराभिभुत्रा खरतिक्खणक्खकंड्इग्रविकय-
 तण्" (जं २--पत्र १६४)।
कसरक्क पुन दि:कसरत्क ] १ चर्वण-शब्द, खाते
 समय जो शब्द होता है वह ; " खजाइ न उ कसरक्केहिं "
 (हे ४, ४२३; कुमा)। र कुड्मल;
  "ते गिरिसिहरा ते पीलुपल्लवा ते:करीरकसरक्का।
    लब्भंति करह ! महिवलिसयाइं कत्तो वर्णेत्थिम "
                                  (वजा ४६)।
कुर्सब्ब न [दे] वाष्प, भाफ ; २ वि. स्तोक, अल्प ;
  ३ प्रचुर, न्याप्त ; (दे २, ५३)। ४ त्रार्द्र, गीला ;
 " रुहिरकसञ्चालंवियदीहरवणकोलवञ्भनिउरंवं " ( स ४३७;
 दे २, ४२)। ५ कर्करा, परुष; " बूडोत्र्यकयरवचुणण-
 क्लुसपालासफलकसन्वाद्यो " ( गउड )।
कसा स्त्री [कशा, कसा ] चर्म-यष्टि, चावुक, कोड़ा ;
 (विपा १, ६; सुपा ३४५)।
कसा देखो कासा ; ( षड् ) ।
कसाइ वि [ कपायिन् ] १ कपाय रंग वाला ।
ं मान-माया-लोभ वाला ; ( पगण १८ ; श्राचा )।
कसाइअ वि [ कपायित ] अपर देखो ; ( गा ४८२ ;
 श्रा ३५; ग्राचा )।
कसाय सक [ कशाय् ] ताड्न करना, मारना ।
 कसाइतथा ; ( ग्राचा ) ।
कसाय पुं किपाय | १ कोघ, मान, माया और लोभ :
 (विसे १२२६; दं ३)। २ रस-विशेष, कपैला;
 (ठा १)। ३ वर्ष-विशेष, लाल-पीला रह्ग ; (उना
 २२)। ४ काथ, काढ़ा; ५ वि. कपैला स्याद वाला;
 ६ कपाय रंग वाला ; ७ मुगन्धी, खुराबुदार ; ( हे २,
 980)1
कसार [ दे ] देखो कंसार ; ( भवि )।
कसिअ न [कशिका] प्रतोद, चांबुक ;
 भद्ददीए कसियं श्राटतं '' ( प्रयो १०८ )।
कसिआ स्नी अपर देखो ; ( सुर १३, १७० )।
कसिआ ही दि ] फल-विशेष; अरगयचारी नामक वनस्पति
 का फल ; (दे २, ६)।
कसिट (पै) देखों कह=कृष्ट ; (पड्)।
कसिण देखो कसण=कृष्ण, कृत्स्न ; (हे २, ७४ ;
 कुमा; पाद्य; दे ४, १२)।
```

कसेर ) पुंन [ करोर, °क ] जलीय कन्द-विशेष; (गउड; कसेरंय पण्ण १)। कस्स पुं[दे] पङ्क, कर्रम, कादा ; (दे २, २) 🗸 कस्सय न [ दे ] प्रास्त, उपहार, भेंट; (दे २, १२ ) / किस्सच पुं [°कार्यप ] १ वंश-विशेष; " कस्सववंधुतंसो" (विक ६४)। २ ऋषि-विशेष ; ( अभि २६ )। कह सक [ कथय् ] कहना, वीलना । कहइ; ( हे ४,२ )। कर्म-कत्यद, कहिजांद ; ( हे १, १८७ ; ४, २४९ )। वक्र---कहत, कहित, कहेमाण; ( रयण ७१ ; सुर ११, १४८)। कनक्र—कत्थंत, कहिज्जंत, कहिज्ज-माण; ( राज; सुर १, ४४; गा १६८; सुर १४, ६४)। संक्र—कहिउं, कहिऊण ; (महा ; काल )। क्र-कह-णिज्ज, कहियव्य, कहेयव्य, कहणीय; ( सूत्र १, १, १ ; सुर ४, १९२ ; सुपा ३१६ ; (पगह २,४ ; सुर 92,900)1 कह सक किवथ विवाध करना, अवालना। ( षड् )। कह पुं [कफ ] कफ, शरीरस्थ धातु विशेष, वलगम; 🕰 ( कुमा ) । कह देखो कहं; (हे १, २६; क़ुमा; पड्)। "कहिंचि देखो कहं-कहंपि ; ( गडड ; डप ७२८ टी ) । विदेखो कहं-पि ; ( प्रास् ५१४; १४१ )। कहुआ अ किथंबा वितर्क और आंश्रय अर्थ को वतलाने वाला अव्यय ; ( से ७, ३४ )। कहं ग्र [ कथम् ] १ कैसे, किस तरह? (स्वप्न ४५; कुमा)। २ क्यों, किस लिए ? (हे १, २६ 👬 पड् ; महा )। °कहंपि अ [°कथमपि] किसी तरह; (गा १४६)। °कहाँ स्त्री [ °कथा ] राग-द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा, विकथा ; ( आचा )। °चिं, °ची अ ि चित् विसी तरह, किसी प्रकार से ; ( आ १२ ; उप ५३० टी )। °पि श्र [°अपि ] किसी तरह ; ( गडड )। कहकह पुं [ कहकह ] प्रमोद-कलकल, खुशी का शोर ; ( ठा ३, १---पत्र ११६ ; कप्प )। कहकह अक [ कहकहय् ] खुशी का शोर मचाना । वक्ट-कहकहिंत ; (पण्ह १, २)। कहकहकह पुं किहकहकह ] खुशी का शोर; (भग')। कहरा वि [ कथक ] १ कहने वाला, (सृद्धि २३ )।

ं पुंकथा-कार; (टप १०३१ टी)।

```
कहण न [ कथन ] कथन, उक्ति ; ( धर्म १ )।
कहणा सी किथना ] अपर देखो ; (अत २ ; उप ४६७:
 ξες ) l
कह्य देखों कह्ग ; ( दे १, १४१ )।
कहल्ल पुन [दे] कर्पर, खप्पर ; ( अंत १२ )।
कहा स्त्री [ कथा ] कथा, वार्ता, हकीकत ; (सुर २, २५०;
 कुमा ; स्वप्न ५३ )।
कहाणग) न [कथानक] १ कथा, वार्ता; (श्रा १२ ;
कहाणंय र उप १ ११६ )। २ प्रसंग, प्रस्ताव ; " क्यं से
 नामं जालि णिति कहा णयविसेसेण" (स १३३; ४८८)।
 ३ प्रयोजन, कार्य : "कहाणयविसेसेण समागश्रो पाडलावह"
 (स ४८४)।
कहाव सक [ कथय् ] कहलाना, बुलवाना। ऋहावेइ ;
 ( महा )।
कहावण:पुं [ कार्षापण ] सिक्का-विशेष ; ( हे २ , ७१ ;
 ६३ ; कुंमा )।
कहाविअ वि [ कथित ] कहलाया हुत्रा ; ( सुपा ६४ ;
 ४५७ )।
      ) य [क्व, कुत्र ] कहां, किस स्थान में ? ( उवा;
कहि
कहिआ (भग; नाट; कुमा; उवा)।
कहिं
कहिन्तु वि [ कथियतु ] कहने वाला, भाषक ; (सम
 ٩٤) ١
कहिय वि किथित वि किथित, उक्तः ( उव ; नाट )।
कहिया स्त्री [ कथिका ] कथा, कहानी ; ( उप १०३१
 टी )।
कहु ( ब्रप ) ब्र [ कुतः ] कहाँ से, ? ( पंड् )। ं
कहेड वि दि तरुण, जुवान ; (दे २, १२)।
कहेतु देखो कहितु ; ( ठा ४, २ )।
काइअ वि [ कांयिक ] शारीरिक; शरीर-संवन्धी; ( श्रा
  ३४: प्रामा )।
काइआ ) स्त्री [ कायिकी ] १ शरीर-सवन्धी किया, शरीर
काइगा रेसे निवृत्त व्यापार ; (ठा २, १ ; सम ११०; नव
  १७)। २ शौच-किया ; (स ६४६)। ३ मूत्र, पेशाव;
 ( ब्रोघ २१६ ; उप पृ २७८ )।
काइंदी हो काकन्दी देस नाम की एक नगरी, विहार
 की एक नगरी ; ( संथा ७६ )।
काइणी स्त्री [दे] गुञ्जा, लांल रत्ती ; /(दे २, २१)।
```

```
काई खो [काकी] कीए की मादा ; (विपा १, ३)।
 काउ हो [ कापोती ] लेखा-विशेष, ब्रात्मा का एक प्रकार
   का परिगाम ; (भग ; श्राचा )। 'लेसा स्नी ['लेश्या ]
   त्रात्म-परिणाम विशेष ; ( सम ; ठा ३, १ )। <sup>°</sup>लेस्स वि
   िल्हें इंब कापोत बेंश्या वाला ; (पगण १०; भग)।
   'छेस्सा दंखो 'छेसा ; ( फाग १७ ) ।
  काउं देखो कर≕ह ।
  काउंचर पुं [ काकोटुम्बर ] नीचे देखी ; ( राज )।
  काउंवरी स्नी [ काकोदुम्बरी ] श्रोपधि-विशेष ; "निवंब-
   उंवडंवरकाउंवरियोरि---'' ( उप १०३१ टी ; परण १ )।
  काउकाम वि [ कत्तु काम ] करने को चाहने वाला; (ब्रोध
    ४३७)।
  काउद्यावण न [ कायोड्यायन ] उचाटन, दूर-स्थित दूसरे के
   शरीर का त्राकर्पण करना : ( खाया १, १४ )।
  काउदर पुं [काकोदर ] साँप की एक जाति ; (पण्ह
    9,9)1
  काउमण वि [ कत्तुं मनस् ] करने की चाह वाला; ( उव ;
   उप पृ ७० ; सं ६० )।
  काउरिस पुं [ कापुरुप ] १ खराव ब्रादमी, नीच पुरुष ;
   २ कातर, डरपोक पुरुष ; ( गडड ; सुर =, १५० ; सुपा
   १६२)।
√काउल्ल पुं [ दे ] वक, वगुला ; ( दे २, ६ )।
. काउसग्ग ) पुं [कायोत्सर्ग ] १ शरीर पर के ममत्व
  काउस्संगा का त्याग; (उत्त २६)। २ कायिक किया
   का त्याग ; ३ ध्यान के लिए शरीर की निर्चलता ; (पडि)।
  काऊ देखों काउ; ( ठा १; कम्म ४, १३ )।
  काऊण / देखा कर=छ।
  काऊणं 🕽
  काओद्र दंखों काउद्र ; ( स्वप्न ६८)।
  काओळी स्त्री [ काकोळी ] कन्द-विशेष, वनस्पति-विशेष;
   (पगग १)।
  काओवग पुं [ कायोपग ] संसारी श्रात्मा ; (स्त्र २, ६)।
  काओसगा देवां काउसगा ; (भवि )।
  काक पुं [काक] १ कीया, वायस ; ( यनु ३)।
   त्रह्-विरोप, महाधिष्टायक देव-विशोप; (ठा २,-३---पत्र ७८)।
   'जंद्या स्त्री [ 'जङ्गा ] वनस्पति-विशेष, चक्सेनी, घृंधची;
   ( अनु ३)। दंखो काग, काय=काक।
  काकंद्रग पुं काकन्द्रक ] एक जैन महर्षि; (कप्प)।
```

काकंदिय पुं [ काकन्दिक ] एक जैन महर्षि ; (कप्प )। काकंदिया स्त्री [काकन्दिका] जैन मुनिय्रों की एक शाखा ; (कप्प)। काकंदी देखो काइंदी ; ( णाया १, ६ ; ठा ४, १ )। काकिण देखो कागणि; (विपा १, २)। काकलि देखो कागलि ; ( ठा १०--पत्र ४७१ )। काग देखो काक ; ( दे १, १०६ ; प्रास् ६० )। °ताळ-संजीवगनाय पुं [ °तालसंजीवकन्याय ] काक्तालीय-न्याय ; ( उप १४२ टो )। °तालिज्ज, °ताळीअ न [ °तालीय ] जैसे कीए का अतर्कित आगमन और ताल-फल का अकत्मात् गिरना होता है ऐसा अवितर्कित संभव, अक-स्मात् किसी कार्य का होना ; ( ग्राचा ; दे ४, १४ )। °थल न [ °स्थल] देश-विशेषः ( दे २, २७)। °पाल पुं [ **°पाल** ] कुष्ट -विशेष ; (राज )। **°पिंडी** स्त्री [ °पिण्डी ] अग्र-पिंगड ; ( ग्राचा २, १, ६ )। काय=काक। कागंदी देखो काइंदी ; ( अनु २ )। क्रांगणि स्त्री [दे] १ राज्य : " असीगसिरिको पुत्ती अंधी जायइ कागिर्णं " (विसे प्हर)। र मांस का छोटां टुकडा ; ( ग्रीप )। कागणी देखो कागिणी; (धा २७; घ ७)। कागल पुं [ काकल ] बीबास्थ उन्नत प्रदेश ; ( ब्रनु ) । कागळि १ स्त्री [काकळि, °ळी] १ सूच्म गीत-ध्वनि, कागळो र्े स्वर-विशेष ; ( सुपा ४६ ; उप प्र ३४ )। देवी-विशेष, भगवान् अभिनन्दन की शासन-देवी; (पव २०)। कागिणी स्त्री [काकिणी ] १ कौड़ी, कपर्दिका; ( उर ७, ३ ; उब ; श्रा २८ टी )। २ वीस कौडी के मूल्य का एक सिक्का ; (डप १४१)। ३ रत्न-विशेप; (सम २७ ; उप ६⊏६ टी )ो कागी स्त्री [काकी] १ कौए की मादा ; (व २ विद्या-विरोप ; ( विसं २४५३ )। कागोणंद पुं [काकोनन्द] इस नाम की एक म्लेच्छ जाति ; " मिच्छा कागोगांदा विक्खाया महियलिम त सुरा " (पडम ३४,४१)। काण वि [ काण ] काना, एकाज्ञ; ( सुपा ६४३ )। क्रीण वि [दे] १ सच्छिद्र, काना; य्राचा २, १, ८)। २ चुराया हुआ । °क्कय पुं [ °क्कय ] चुराई, हुई चीज को खरीदना : ( सुपा ३४३ : ३४४ )।

काणिच्छ ) स्त्री [दे] टेढ्ी नजर से देखना, कटाच ; काणिच्छिया (दे २, २४; भवि)। "काणिच्छ्यात्रो य जहा विडो तहा करेड " ( आवम ्काणणान [कानन ] १ वन, जंगल ; (पात्र )। २ दगीचा, उपवन ; ( अनु ; अर्रीप )। काणत्थेव पुं दि विरल जल-वृष्टि, वुंद वुंद वरसना ; (दं २, २६)। काणद्वी स्त्री [दे] परिहास; (दं २, २८)। काणिवका स्त्री [दे] बडी ईट; (बृह ३) 🗸 काणिष्टा सी [काणेया ] लोह की ईंट ; (वव ४)। काणिय न काण्य ] ब्राँख का रोग; "काणियं फिस्मियं चेव, कुणियं खुज्जियं तहा '' ( ग्राचा )। काणीण पुं [कानीन ] कुँवारी कन्या से उत्पन्न पुतः (भवि)। कादंव देखो कायंव ; ( पण्ह १, १ )। काट्वरी देखां कायंवरी ; ( अभि १८८ )। काषुरिस देखे काउरिस ; ( गाया १, १ ) । काम सक [कामय्] चाहना, वाञ्छना। कामेड् ; (पि ४६१)। कार्मेति ; (गडड)। वक्र-कार्मेत का-मअमाण : (गा २४६ : ग्रभि ६१ )। काम युं [काम ] १ इच्छा, कामना, अभिलापा; (उत १४; ब्राचा ; प्रास् ६६ )। २ सुन्दर शब्द, रूप वगैर : विषय; '(भग ७, ७; ठा४,४)। ३ विषय का श्रिभिलाप ; ( भुमा )। ४ मदन, कन्दर्भ ; ( बुमा ; प्रास् २ )। १ इन्द्रिय-प्रीति 🖟 (धर्म १)। ६ मेथुन ; (पणण २ )। ७ छन्द-विशेष ; (पिंग )। °कंत न [ धंकान्त ] द्व-विमान विशेष ; (जोत्र ३)। °कम न (°कम) लान्तक देव-लोक के इन्द्र का एक यात्रा-विमान ; ( ठा १०--पत्र ४३७)। °काम वि [ °काम: ] विषय की चाह वाला ; (पगग २)। °कामि वि [ °कामिन् ] विपयामिलापी; थ्राचा )। 'कुड न ['कुट ] देव-विमान विरोप ; ('जीव ३.)। 'गम वि [ "गम ] १ स्वेच्छाचारी, स्वेरी ; (जीव ३)।२न देखां °कम; (जीव ३)। °गामि स्ती [ °गामी ] विद्या-विरोप ; ( पडम ७, १३४ )। °गुण न [ °गुण ] १ मैथुन ; (पगह १, ४ )। २ सब्द-प्रमुख विषय ; ( उत १४ )। **°घड पुं [°घट** ] ईप्सित चीज को देने वाला दिव्य कलश ; (श्रा १४)। °जल

न [ 'जल ] स्नान-पीट, जिस पर वैटकर, स्नान किया जातः है वह पट्ट; "सिग्णाग्पीर्ड तुकामजलं" (निवृ १३)। 'जुग पुं ['युग ] पिन्न विरोप ; ( जीव ३ )। 'जमप न [ 'ध्यज ] देव-विमान विशेष ; ( जीव ३ )। 'जिमापा स्ती [ ध्वजा ] इस नाम की एक वेश्या ; ( विपा १. २)। दिं वि [ भिष्टेन् ] विषयाभिलापी ; ( णाया १, १)। ड्विय पुं िर्द्धिकी १ जैन साधुत्रों का एक गणः (ठा ६--पत्र ४४१)। २ न जैन मुनियों का एक कुल. ( राज )। °णयर न [ नगर ] विद्याधरी का एक नगर. (इक)। 'दाइणी स्रो ('दायिनी ) ईप्सित फल के देने वाली विद्या-विशेष ; ( पडम ७, १३४ )। 'दुहा स्रं [ˈदुबा] काम-बेनुः (श्रा १६)। °देश, °देव 🤅 िदेव ] १ अनंग, कन्दर्य; (नाट ; स्वप्न ४४ ) । २ एक जेन श्रावक का नाम ; ( उवा )। श्रेणु स्त्री [ °घें सु ईप्सित फल देने वाली गी; ( काल ) । °पाल पुं [ °पाल ] १ देव-विशेष ; (दीव )। २ वलदेव, हलायुध ; (पाय)। °विपासय वि [ °विवासक ] विवयाभिलावी; ( भग ) : °पुर न [ 'पुर ] इस नाम का एक विद्याधर-नगर; (इक)। °प्पभान [ °प्रभा ] देव विमान-विशेष ; ( जीव ३ )। **°फास्त पुं [ °स्पर्श ]** ब्रह-विशेष, ब्रहाधिष्टाता देव-विशेष . ( मुज्ज २० )। 'महाचण न [ 'महाचन ] वनारस दे समीप का एक चैत्य ; (भग १४)। किअ वुं [ किप े देश-विशेष, जो ब्रासाम में है; ( पिंग )। िलेश्य ] दंब-विमान विशेष ; ( जीव ३ ) । <sup>'</sup>विषण न िवर्ण । एक देव-विमान : ( जीव ३ )। °सत्थः शास्त्र रित-शास्त्र ; (धर्म २)। समणुण्ण रि [ समनोज्ञ ] कामासक्त, कामान्ध ; (ब्राचा) । दिंगाः न [ 'श्रम्हार ] देव विमान विशेष ; ( जीव ३ )। 'स्तिः न िशिष्ट ] एक देव-विमान ; (जीव ३)। ी चह िंच ते ] देव-विमान-विशेष ; ( जोव ३) । 'विसाइक्तः स्त्री [ ावशायता ] योगो का एक तरह का ऐश्वर्य, जिसमें योगी अपनी इच्छा के अनुसार सर्व पदार्थी का अपने विस रे समावश करता है ; (राज)। ीसंसा स्त्री [ शशंसा विषयाभिलाय; ( ठा ४, ४ )। जामं य [ कामम् ] इन यथीं का सूचक अन्ययः — ६ अवधारग ; ( सुत्र २,१ )। २ अनुमति, सम्मति ; (नि १६)। ३ अन्युपगम, स्वोकार : (सूत्र २, ६)। ` अतिशय, आधिक्य ; ( हे २, २१७ ;

कामंग न [कामाङ्ग] कन्दर्प का उत्तेजक स्नान वगैरः ; (स्थार, र)। कामंद्रहा स्त्री कामद्र्या काम थेनु, ईप्सित वस्तु को दंने वाली दिव्य गौ ; ( परम ८२, १४ )। कामंत्र पुं कामान्ध्र विषयातुर, तीव-कामी; (प्रास् १७६)। कामिकसोर पुं दि । गर्दभ, गधा; (दे २, ३०)। कामग वि [ कामक ] १ श्रिभेलपणीय, वाञ्छनीय; ( पण्ह १, १)। २ चाहने वाला, इच्छुक; (सूत्र १, २,२)। कामण न [कामन] चाह, अभिलाप; "परइत्थिकामणेणं जीवा नरयम्मि वच्चंति" ( महा )। कामय देखां कामग ; ( उवा )। कामि वि [ कामिन् ] विपयाभिलापी ; ( आचा ; गउड )। कामिअ वि [कामित ] वाञ्छित, अभिलिपत ; ( सुपा २४४)। कामिअ वि [ कामिक ] १ काम-संवन्धी, विषय संवन्धी : (भत्त १९१)। २ न तोर्थ-विरोष ; (तो २८)। ३ सरोवर-िशेष, जिसमें गिरने से ईप्सित जन्म मिलता है; (राज)। ४ इच्छा पूर्ण करने वाला; (स ३६०)। १ वि. इच्छुक, इच्छा वाला, साभिलाप ; (विपा १, १)। कामिथा स्त्री [कामिका] इच्छा, " अकामिआए चिगांति दुक्खं " (पण्ह १, ३)। कामिंजुल पुं कामिञ्जुल । पिन्न-विशेष ; (दे २, 38)1 कामिड्रि पुं िकामिर्दि । एक जैन मुनि, ब्रार्य सुहस्ति-सरि का एक शिज्य ; (कप्प)। कामिड्रिय न [ कामिर्द्धिक ] जैन मुनियों का एक कुल ; (कप्प)। कामिणी स्त्री [कामिनी ]क़ान्ता, स्त्री; ( सुपा १ )। कामुअ ) वि [कामुक ] कामी, विषयाभिलापी ; (मै कामुग ∫ २४: महा )। °सत्य न [°शास्त्र] काम-शास्त्र, रति-शास्त्र ; ( डप १३० टी ) । कामुत्तरवडिंसग न [कामोत्तरावतंसक] देव-विमान विशेष: (जीव ३)। काय पुं [काय] १ शरीर, देह; ( टा ३, १; कुमा )। २ समूद, राशि ; (विसे ६००)। ३ देश विशेष ; ( पग्ह १, १ )। ४ वि. उस देश में रहने वाला; ( पग्ग्-१)। 'गुत्त वि [ 'गुत ] शरीर को बश में रखने वा-

ला: (भग)। °गुत्ति स्त्री [ °गुप्ति ] शरीर का वश में रखना, जितेन्द्रियता; (भग)। °जोअ, °जोग पुं [°योग ] रारीर व्यापार, शारीरिक किया ; (भग )। °जोगि वि [ °योगिन् ] शरीर-जन्य किया वाला ; ( भग )। °हिइं स्रो [°स्थिति ] मर कर फिर उसी.-﴿ शरीर में उत्पन्न हं।कर रहना ; ( ठा २, ३ )। °णिरोह पुं [ °निरोध ] शरीर ज्यापार का परित्याग ; ( श्राव ४ )। °तिगिच्छा स्त्री [°चिकित्सा] १ शरीर-रोग की प्रति-किया ; २ उसका प्रतिपादक शास्त्र ; (विपा १, ८)। °भवत्थ वि [°भवस्थ ] माता के उदर में स्थित ; ( भग )। 'वंभा पुं [ °वन्ध्य ] यह-विशेष ; ( राज )। °समिअ स्त्री [ °समित ] शरीर की निर्देषि प्रवृति करने वाला; (भग)। °सिमिइ स्री [ °सिमिति ] शरीर की निर्देष प्रत्रित ; ( ठा ८ )। काय पुं काक ] १ कौब्रा, वायस : ( उप पृ २३ ; हेका १४८ ; वा २६ )। र वनस्पति-विरोष, काला उम्बरः; (पगण १--पत्र ३४)। देखो काक, काग। काय पुं [ काच ] काँच, सीसा ; ( महा ; आचा )। काय पुं [दे] १ कावर, वहङ्गी, वोभ डोने के लिए तराजृनुमाँ एक वस्तु, इसमें दोनों त्रोर सिकहर लटकाये जाते हैं ; (णाया १, ८ टी--पत्र १५२)। °कोडिय पुं [°कोटिक] कावर से भार ढ़ोने वाला; ( णाया १, ८ टी )। देखो काव। काय पुं [दे] १ लच्य, वेध्य, निशाना ; २ उपमान, जिस ें पदार्थ की उपमा दो जाय वह ; ( दे २, २६ )। क्रायंचुल पुं दि विकासिञ्जल, जल-पन्नी विशेष ; (दे २, ં રદ∵) ા कायंदी स्त्री [दे] परिहास, उपहास ; (दे २, २८)। कायंदी देखो काइंदी ; (स ६)। कायंध्रुअ पुं दि ] कामिञ्जुल, जल-पन्नी विशेष ; ( दे २, 748)1 कार्यंव रे पुं [काद्म्व, °क] १ हंस-पन्नी; (पाश्र, कप्प )। कायंवग र गन्धर्व-विशेष ; ३ क्दम्ब-वृत्त ; ( राज )। ४ वि. कदम्ब-वृत्त-संबन्धीः "कायंबपुष्कगोलयमस्रश्रद्भुतयस्य पुष्कंव '' (पुष्क २६८)। कायंवर न [ काद्म्वर ] मय-विशेष; गुड़ का दाह ; "कायं-वरपसन्ना" ( पडम १०२, १२२ )।

कायंवरी स्त्री [ कादम्बरी ] १ मदिरा, दारू ; (पात्र ; पडम ११३, १०)। २ अटवी विशेष ; (स १११)। कायक न [देकायक] हरा रग की रुई से बना हुआ ्वस्र ; ( य्राचा २, ४, १ ) । कायत्थ पुं [कायस्थ ] जाति-विशेष, कायथ जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति, लेखक, लिखने का काम करने वाली मनुष्य-जाति ; ( मुद्रा ७६ ; मृच्छ ११७ )। कायपिउच्छा ) ह्यी [ दे ] कांकिला, कोयल, पिकी र्रं (दे २, कायपिउला 🕽 ३० ; षड् ) । कायर वि [ कातर ] अधीर, उरपोक ; ( णाया १, १ ; प्रास् ५≒ )। कायर वि [ दे ] प्रिय, स्नेह-पात्र ; ( दे २, ४८ )। कायरिय वि [कातर ] १ ंडरपं.क, भयभीत, अ-धीर ; ''धोरणवि मृरियव्यं कायरिएणावि अवस्समरियव्यं'' ( प्रासु १०६ )। २ पुं गोशालक का एक भक्त ; (भग ८,१)। कायरिया स्त्री [कातरिका] माया, कपट; (स्त्र १, २, १)। कायल पुं [दे] १ काक, कौब्रा ; (दे २, ४८ ; पात्र )। २ वि प्रिय, स्नेह-पात्र ; (दे २, ४८)। कायिल देखो कागिल ; ( नाट—मुच्छ ६२ )। कायवंभा कायचन्य ] यह-विशेषः, यहाधिष्टायक देव-ं विशेष : ('राज )। कायव्य देखो कर=ह ! काया स्त्री [ काया ] शरीर, देह ; ( प्रास् ११२ )। कायाग पुं [ कायाक ] नट-विशेष, बहुरूपिया ; (बृह् ४) । कार सक [ कारयू ] करवाना, वनवाना । कारह, कारेह; (पि ४७२; सुपा ११३)। भूका-कारेत्था; (पि ५१७)। वक्ट-कारयंत ; ( सुर १६, १०); कारेमाण; (कप्प)। क्वकृ —कारिज्जंत ; ( सुपा ४७ )। संकृ —कारिऊण; (पि १८४)। कृ—कारेयव्यः (पंचा ६)। कार वि [दें] कटु, कड़वा, तीता ; (दे २, २६)। कार पुंन देखो कारा = कारा ; (स ६११; णाया १,१)। कार पुं िकार ] १ किया, कृति, व्यापार : ( ठा १० ) । २ हप, ब्राकृति : ३ संघ का मध्य भाग ; (वव ३ )। °कार वि [.°कार ] करने वाला ; ( पउम १७, ७ )। कारंकड वि दि । परुष, कठिन ; ( दे २, ३० )। ् पुं [ कारण्ड, °क ] पित्त-विशेष; "हंसकारंडव-कारंडग वक्कवात्रोवसोभियं" (भवि ; श्रोप ; स ६०१; कारंडच ) काया १, १; पगहं १, १; विक ४१)।

कारग वि कारक ] १ करने वाला ; ('पडम ८२, ७६ ; उप पृ २१ १ । २ कराने वाला ; ( श्रा ६ ; विंस )। ३ न कर्ता, कर्म वगैरः व्याकरण-प्रतिद्धकारक; (विम ३३५४)। ४ कारण, हेतु ; "कारणं ति वा कारगं ति वा साहारणं ति वा एगहा" ( ब्राचू १ ) । ५ उदाहरण; दृश्टान्त ; (ब्रांघ १६ भा )। ६ पुंन सम्यक्त्व-विशव, शास्त्रानुसार शुद्ध किया ; "जं जह भणियं तुमए तं तह करणिम्म कारगी हाइ" ं(सम्य १४)। कारण न [ कारण ] १ हेतु, निमित ; ( विसे २०६८ ; स्वप्न १७)। २ प्रयोजन ; ( श्राचा )। ३ श्रपवाद ; (कप्प)। कारणिज्ञ वि [कारणीय ] प्रयोजनीय : ( स ३२६ )। कारणिय वि [ कारणिक ] १ प्रयोजन सं किया जाता ; ( उबर ९०८ )। २ कारण सं प्रवृत्त ; ( वब २ ) ( ३ पुं न्याय-कर्ता, न्यायाधीरा ; ( सुपा ११८ )। कारय देखा कारग ; ( श्रा १६ ; विसं ३४२० )। 🖖 कारव सक [कार्य] करवाना, वनवाना। ( उव )। वक्र-कारविंत : (सुपा ६३२ ; पुण्फ ४७)। संक्--कारवित्ताः (कप्प)। कारवण न [ कारण ] निर्माणन, वनवाना ; ( राज )। कारवस पुं [ कारवश ] देश-विशेष ; ( भवि ) 1 कारवाहिय वि [कारवाधित ] देखो करेवाहिय; ( भ्रीप )। कारविय वि कारित कराया हुआ ; ( सुर १, २२६)। कारह वि कारभ करभ-संबन्धी ; ( गउड ) । कारा स्त्री [कारा ] केंद्रखाना ; (दे २, २० ; पाअ )। °गार पुन [ °गार ] कैदलाना, 'जेल ; ( सुपा ं १२२ ; सार्ध १२)। °घर न [ 'गृह ] कैदलाना ; ( अच्चु प्त )। "मंदिर न [ "मन्दिर ] केंद्र लाना, जलखाना ; (कप्प्)। कारा स्त्री [ दे ] लेखा, रेखा ; ( दे २, ३६ )। 🍑 🖰 कारायणी स्त्री [दे ] शाल्मलि नृज्ञ, सेंमल का पेड़; (दे र, '१८ )। काराच देखो कारच। कारावेइ ; (पि ४४२)। भवि — काराविस्स : (पि ४२≒)। काराविस्सं ; (पि ५२८) । कारावण देखो कारवण ; (पण्ह १, ३ ; उप ४०६ )। कारावय वि [ कारक ] कराने वाला , विधापक ; ( स ४४७)।

काराविय वि कारित वस्त्राया हुआ, वनवाया हुआ; (विसे १०१६; सुर ३, २४; स १६३)। कारि वि [कारिन ] कर्ता, करने वाला ; "एयस्स कारिगो वालियत्तमारोविया जंगा" ( उव ४६७ टी )। "एयश्रग्तथ-स्प कारिणी ब्रह्मं " ( सुर ८, ४६ )। कारिम वि दि ] कृतिम, बनाबदो, नकलो ; (दं २, २७ ; गा ४५७ ; पड् ; उप ७२= टी ; स ११६ ; प्रास् २० )। जाग्यि वि कारित ] कराया हुया, वनवाया हुया ; (पण्ह 2, 4)1 कारियन्तर्रहं स्त्री [ दे ] वल्लो-विशेष, करेला का गाछ; (पगण १--पत्र ३३)। कारिया सी कारिका विरुप्त वाली, कर्नी; ( उवा )। कारितळी स्त्री दि वल्ली-विशेष, करैला का गाछ; (सुक्त E9 ) 1 कारीस वुं कारीप ] गोइटा का अधि, कंडा की आग; (उत्त १२)। कार पुं [ कार ] कारोगर, शिल्पी ; ( पात्र ; प्रास =0)। कारुइज्ज व [ कारुकीय ] कारीगर से संबन्ध रखने वाला; (पगह १,२)। कारुणिय वि [कारुणिक] दयालु, ऋपालु; ( ठा ४, २; सण )। कारुण्ण ) न [ कारुण्य ] द्या, करुणा ; ( महा ; उप कारुन्न ∫ ७२⊏ टी )। कारेमाण ) दंखां कार = कार्य्। कारेहलय न [ दे ] करैला, तरकारी विशेष ; ( अनु ६ )। कारोडिय पुं [ कारोटिक ] १ कापालिक, भिच्क-विशेष ; र नाम्बूल-बाहक, स्थगीधर ; ( श्रीप )। / फाल न दि ] तमिल, अन्यकार ; (दं २, २६; पड् )। काल पुं [काल ] १ समय, वख्त ; (जी ४६)। २ गृत्यु, मरगा ; ( विसे २०६७ ; प्रास् ११२ ) । ३ प्रस्ताव, प्रसद्ग, अवसर ; ( विसे २०६७ )। ४ विलम्ब, देरी ; (स्वप्त ६१)। १ डमर, वय ; (स्वप्त ४२)। शतु: (स्वप्न ४२)। अ यह-विशेष, यहाधिव्डायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३ -- पत्र ७= ) । 🖛 ज्योतिः-शास्त्र-प्रसिद्ध एक कुरोग ; ( गण १६ )। ६ सानवीँ नरक-पृथ्वी का एक नरकावास ; (टा ४, २—पत्र ३४१ ; सम १८)। १० नरक के जीवों को दुःख देने वाले परमा- धार्मिक देवों की एक जाति ; (सम २८)। ११ वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल ; ( ठा ४, १—पत्र १६८ )। १२ प्रभन्जन इन्द्र का एक लोकपाल ; ( ठा ४, १---पत्र १६८) । १३ इन्द्र-विशेष, पिशाच-निकाय का दिचाण दिशाका इन्द्र ; (ठा २, ३--पत्र ८ )। १४ पूर्वीय लवण समुद्र के पाताल-कलशों का अधिष्ठाता देव ; ( ठा ४, २-- पत्र २२६)। १४ राजा श्रेणिक का एक पुत्र ; (निर १, १)। १६ इस नाम का एक गृहपति ; ( गाया २,१)। १७ अभाव ; (वृह४)। १८ पिशाच द्वों की एक जाति ; (परण १)। १९ निधि-विशेष ; (ठा ६---पत्र ४४६)। २० वर्ण-विशेष, ख्याम-वर्ण ; (परुण २)। २१ न देव-विमान-विशेष ; (सम ३४)। २२ निरयावली सूत्र का एक अध्ययन : (निर १, १)। २३ काली-देवी का सिंहासन ; ( गाया २ ) । २४ वि कृष्ण, काला रंग का ; ( सुर २, ४ ) । °कंखि वि [°काङ्क्षिन् ] १ समय की अपेन्ना करने वालां; (आचा)। २ अवसर का ज्ञाना ; ( उत ६ )। °कप्प पुं [ °करुप ] १ समय-संवन्धी शास्त्रीय विश्वान; २ उत्तका प्रतिपादक स्नास्त्र; ( (पंचभा)। °काल पुं [°काल ] मृत्यु-समय ; (विसे २०६६)। °कृड न (°कृट ) उत्कट विष-विशेप ; ( सुपा २३८ )। °क्खेच पुं [ °क्षेप ] विलम्ब, देरी; (से १३, ४२)। °गय वि [°गत ] मृत्यु प्राप्त, यत; (गाया १, १; महा)। °चक्क न [°चक] १ वीस सागरापम परिमित समय ; (गांदि )। २ एक भयंकर राख ;: " जाहे एवमवि न सक्कड़ ताहे कालचक्कं विउव्यइ " ( श्रावम )। "चूला स्त्री [ "चूडा ] श्रधिक मास वगैरः का अधिक समय ; (निचृ १ ) । °पगु वि िंदा ] अवसर का जांनकार ; (उप १७६ टी ; आचा )। °दह वि [ °द्र ] मौत से मरा हुआ ; ( उप ७२८ टो )। °दैव पुं [देव ] देव-विशेष ; (दीव ) । °श्चमम पुं ि ध्वर्म निरुत्यु, मरुण ; ( गाया १, १ ; विपा १, २ )। °न्न, 'न्नु देखां पणु; (पि २७६; सुपा १०६)। °परियाय पुं [ °पर्याय ] मृत्युं-समय; (त्राचा)। °परिहीण न [ °परिहीन ] विलम्ब, देरी; (राय)। °पाल पुं [ पाल] देव-विशेष, धरणेन्द्र का एक लोकपाल ; (टा ४, १)। 'पास वुं [ °पाशा ]:ज्योतिः-शास्त्र-प्रसिद्ध एक क्रुयोगः; (गण १८)। ३ काला हरिए ; ४ क्रीन्च पन्नी ; •(पि ५३)।

°पुरिस पुं [ °पुरुष ] जो पुं-वेद कर्म का अनुभव करता हो वह ; (सूत्र १, ४, १, २ टी)। ° प्याम पुं िंप्रभा इस नाम का एक पर्वत; (ठा १०)। °फोडय पुंस्री [ °स्कोटक ] प्राग्रहर कोड़ा । स्त्री— <sup>°</sup>डिया ; ( रंभा )। °मास पुं [°मास ] मृत्यु-समय ; "कालमासे कालं किच्चा " (विषा १, १; २; भंग ७, ६)। °मासिणी स्त्री [°मासिनी] गर्भिणो, गुर्विणो; (दस ४, १)। °मिग पुं [ भूग] कृष्ण मृग की एक जाति; (जं२)। °रित्त स्त्री िरात्रि । प्रलय रात्रि, प्रलय-कालः (गउड) । °वडिंसग न िं वतंसक देव-विमान विशेष, काली देवी का विमान ; ( णाया २ )। °वाइ वि [ °वादिन् ] जगत् को काल-कृत मानने वाला, समय को ही सव कुछ मानने वाला ; ( गंदि )। °वासि पुं [ °वर्षिन् ] अवसर पर वरसने वाला मेव ; ( ठा ४, ३--- पत्र २६० )। °संदीव पुं िंसदीप ] अधुर-विशेष, तिपुरासुर ; ( आक )। °समय पुं [ °समय ] समय, वरूत ; ( सुज ८ )। °समा स्त्री [ °समा ] समय-विशेष, त्रारक-रूप समय ; ( जो २)। ेसार पुं [ °सार ] मृग की एक जाति, काला मृग; ''एक्को वि कालसारो स देइ गंतु पयाहिसवलंतो " ( गा २४ )। °सोअरिय पुं [ °सोकरिक ] स्त्रनाम-ख्यात एक कसाई ; ( ब्राक )। "गरु, भगुरु, "ायरु न [ "गुरु ] सु-गन्धि द्रव्य-विशेष, जो धूप के काम में लाया जाता है : ( गाया १, १; कंप ; औप ; गडड )। **ायस**, ास न [ ायस ] लोहे की एक जाति ; (हे १, २६६ ; कुमा ; प्राप्र ; से ८, ४६)। **ासवेसियपुत्त** पुं िं। स्यवैशिकपुत्र ] इस नाम का एक जैन मुनि जो भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा में थे ; ( भग )। कालंजर पुं [ कालञ्जर ] १ देश-विशेष ; ( पिंग )। २ पर्वत-विशेष ; ( त्रावम )। देखो कालिंजर। कालक्खर सक [दे] १ निर्भर्त्सना करना, फटकारना। 🔪 २ निर्वासित करना, वाहर निकाल देना। "तो तेण भणिया भज्जा, पिए ! पुत्तो कालक्खरियइ एसो, तो सा रोसेण भगाइ तयिभमुहं, मइ जीवंतीए इमं न होइ ता जाउ दव्वंपि ; किं कज्जइ लच्छीए, पुत्तविउत्तारण पिउरणा पिययम ! जयम्मि " ( सुपा ३६६; ४०० )। कालक्वर पुन [ कालाक्षर] १ अल्प ज्ञान, अल्प शिचा ; २ वि. ग्रल्प-शिच्तितः; "कालक्खरदूसिक्खित्र धम्मित्र

ेरे निंवकीडग्रसरिच्छ " ( गा ८७८ )। कालंक्खरिअ वि दि ] १ उपालब्ध, निर्भर्त्सत : २ निर्वासित ; " तहिव न विरमइ दुलहो अणाहकुलडांए संगमे, तत्तो कालक्खरित्रो पिउंखा ":( सुपा ३८८ ); "तो पिउंखा कालेगां कालक्खरियो " ( सुपा ४८८ ) 1 कालक्खरिअ वि [कालाक्षरिक ] त्रज्ञर-ज्ञान वाला, र्शिचित; "भो तुम्हाणं सन्वाणं मज्भे ब्रहं एक्को कालक्खरि-क्रो "(कप्पू)। कालग ) पुं [कालक ] १ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; ( पुण्क कालय ∫ १४६; २४० ) । २ भ्रमर, भमरा; (राज) । देखो काल ; ( उवा; उप ६८६ टी)। कालय वि [दे ] धूर्त, ङा ; ( दे २, २८ ) ४ कालवट्ट न [दें कालपृष्ठ ] धनुष ; ( दे २, २८ )। ४ कालवेसिय पुं कालवैशिक एक वेश्या-पुत्र ; (उत्त २)। काला स्त्री [काला ] १ श्याम-वर्ण वाली ; १ तिरस्कार करने वाली; (कुमा)। ३ एक इन्द्रांगी, चमरेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ४, १)। ४ वेश्या विशेष; (उत २)। कालि पुं [ कालिन् ] विहार का एक पर्वत ; ( ती १३)। कालिआ स्त्री [दे] १ शरीर, देह; २ कालान्तर; ३ मेघ, वारिस : (दे २, ४८)। ४ मेघ-समूह, वादल ; ् (पात्र )। कालिआ स्त्री [कालिका] १ देवी-विशेष ; ( सुपा १८२)। २ एक प्रकार का तोफानी पवन : (उप ७२८ टी ; णाया १, ६)। कालिंग पुं [कालिङ्ग ] १ देश-विशेष ; " पतो का-लिंगदेसच्यो '' (श्रा १२)। २ वि. कलिङ्ग देश में . उत्पन्न ; ( पउम ६६, ४४ )। कालिंगी स्त्री [ कालिङ्गी ] वल्ली-विशेष, तरवूज का गाछ; (पराग १)। कालिंजण न [दे ] तापिच्छ, स्थाम तमाल का पेड़ ; ( दे .२, २६ )। कालिंजणी स्री [ दे ] ऊपर देखो ; ( दे २, २६ )। 🗸 कालिंजर पुं [ कालिञ्जर ] १ देश विशेष ; ( पिग )। २ पर्वत-विशोष ; ( उत्त १३ )। ३ न जंगल-विशोष ; ( पउम ४८, ६ )। ४ तीर्थ-स्थान विशेष ; (ती ६ )।

कालिंदी स्त्री [कालिन्दी ] १ यमुना नदी ; (पात्र )। २ एक इन्द्रागी, शक्तेन्द्र की एक पटरानी; (पटम १०२, 988)1 / कालिंव पुं [ दे ] १ शारीर, देह ; २ मेघ, वारिस ; ( दे २, १६ )। कालिंग देखों कालिय = कालिक ; (राज)। कालिगी हो [कालिकी ] संज्ञा-विशेष, बहुत समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे स्मरण हो सके वह ; ( विसे ४०= )। कालिज्ज न [कालेय] हृदय का गृह मांस-विशेष ; (तंदु)। कालिम पुंखी [कालिमन् ] श्यानता, कृष्णता, दागीपन ; (सुर ३, ४४; श्रा १२)। कालिय पुं [कालिय ] इस नाम का एक सर्प ; ( सुपा 9=9)1 कालिय वि कितिलक ] १ काल में उत्पन्न, काल-संवन्धी ; २ अनिश्चित, अञ्यवस्थित ; " हत्थागया इमे कामा कालिया जे व्यणागया " ( उत्त ५; करु १६ )। ३ वह शास्त्र, जिसको अभुक समय में ही पडने की शास्त्रीय त्राज्ञा है; (ठा २, १—पत्र ४६)। 'दीव पुं ['द्वीप ] द्वीप-विशेव; ( गाया १, १७—पत्र २२८ )। °पुत्त पुं [ पुत्र ] एक जैन मुनि; जो भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा में से थे ; (भग)। °सणिण वि [ °संज्ञिन् ] कालिकी संज्ञा वाला; (विसे ४०६)। °सुय न [ श्रुत ] वह शास्त्र जो अमुक समय में ही पड़ा जा सके ; (गंदि)। 'ाणुओग पुं ['ानुयोग] देखो पूर्वीक अर्थ; (भग)। काली स्त्री [ कालो ] १ विद्या-देवी विशेष ; ( संति ४ )। २ चमरेन्द्र की एक पटरानी ; ( ठा ४, १ ; ग्राया २, १ )। ३ वनस्पति-विशेष, काकजह्वा ; ( अनु ४ )। ४ स्थाम-वर्ण वाली स्त्री: " सामा गायइ महुर, काली गायइ खर च रत्त्वं च " ( ठा ७ )। १ राजा श्रेणिक की एक रानी ; (निर १, १)। ६ चौथी जैन शासन-देवी ; ( संति ६ ) ७ पार्वती, गौरी ; ( पात्र )। = इस नाम का एक छंद ; ( पिंग )। कालुण न [ कारुण्य ] द्या, करुणा। °वडिया स्त्री [ चृत्ति ] भीत माँग कर याजांविका करना ; (विपा 9,9)1

कालुणिय देखो कारुणिय ; (स्त्र १, १, १)। कालुसिय न [ कालुष्य ] कलुषता, मलिनता ; ( त्राउ )। कालेज्ज न [ दे ] तापिच्छ, रयाम तमाल का पेड़ ; ( दे २, २६ )। कालेय न [कालेय] १ काली देवी का अपत्य ; री सुगन्धि द्रव्य-विशेष, कालचन्दन ; ( स ७५ )। ३ हृदय का मांस-खगड, कलेजा ; ( सूत्र १, ४, १ ; रंभा )। कालोद देखां कालोय ; ( जीव ३ )। कालोदिधि पुं [ कालोदिधि ] समुद्र-विशेष ; ( पगह १, ४)। कालोदाइ पुं [कालोदायिन् ] इस नाम का एक दार्शनिक विद्वान ; (भग ७, १०)। कालोय पुं [कालोद ] समुद्र-विशेष, जो धातकी-खण्ड द्वीप को चारों तरफ घिर कर स्थित है; (सम ६०)। ब्राच ) पुं [दे] १ कावर, वहङ्गी, वं भि ड़ोनेके लिए तरा-कावड र जुनुमाँ एक वस्तु, इसमें दोनों और सिकहर लटकाये जाते हैं; (जीव ३; पउम ७४, ४२)। °कोडिय पुं [ °कोटिक] कावर मे भार ड़ोने वाला ; ( श्रणु )। देखां, काय=(दे)। काचडिअ पुं [दे] वैवधिक, कावर से भार ढोने वार्ला ( पडम ७४, ४२ )। कावध पुं [कावध्य] एक महा-प्रह, प्रहाधिष्ठायक देव-विशेष; (राज)। काचलिअ वि [ दें ] ब्र-सहन, ब्र-सहिब्सु; ( दे २, २८ )। काविळिअ वि [ काविळिक ] कवल-प्रचेप रूप आहार; (भग; संग १८१)। कावालिअ पुं [ कापालिक ] वाम-मार्गी, ब्रघोर सम्प्रदाय का मनुष्य ; ( सुपा १७४ ; ३६७ ; दे १, ३१ ; प्रवो 994)1 कावालिआ ) स्त्री [कापालिकी ] कापालिक-त्रत वाली काबालिणी ∫ स्रो ; (गा ४०८)। काचिट्ठ न [कापिष्ट ] देव-विमान विशेष ; (सम २७ ; पडम २०, २३)। काचिल न कापिल ] १ सांख्य-दर्शन; ( सम्म १४४ )। २ वि. सांख्य मत का अनुयायी ; ( औप )। काविलिय वि [ कापिलीय ] १ कपिल-मुनि-संवन्धी : २ न् कपिल-मुनि के वृत्तान्त वाला एक ग्रन्थांश; ' उत्तराध्ययन' सन का बाटनाँ बध्ययन ; ( सम ६४ )। काविसायण देखां कविसायण ; (जीव ३)।

काबी स्त्री [दे ] नीलवर्ण वाली, हरा रंग की चीज ; (दे २, २६)। काबुरिस देखो कापुरिस ; (स ३७४)। भूकावेअ न [ कापेय ] वानरपन, चन्चलता ; (ग्रच्वु ६२)। कास देखो कड्ड=ऋष्। कासइ; (पड्)। कास अक [कास्] १ वहरना, रोग-विरोप से खराव आवाज करना । २ कासना, खाँसी की ग्रावाज करना ! ३ खोखार करना। ४ छींक खाना। वक् -- कासंत, कासमाण: (पगह १, ३--पत्र ४४; ब्राचा )। संक्र-कासिता; (जीव ३)। कास वुं [ काश, °स्त ] १ रोग-विशेष, खाँसी ; ( गाया १, १३ )। २ तृगा-विरोप, कास; "कासकुसुमंव मन्ने सुनिप्फलं जम्म-जीवियं निययं" (उप ७२८ टी) ; " कासकु-सुमंव विहलं '' ( त्राप १८०)। ३ उसका फूल जो सफेद श्रीर रोभायमान होता है; "ता तत्थ नियइ धूलिं ससहरहरहासकाससंकासं " (सुना ४२८; कुमा)। ४ प्रह-विशेष, प्रह-देव-विशेष; ( ठा २, ३ )। ५ रस ; ( ठा 🍂 🗸 )। ६ संसार, जगत् ; ( त्राचा )। कांस देखो कंस=कांस्य ; (हे १, २६ ; पड़ )। कासंकस वि [ कासङ्कप ] प्रमादी, संसार में श्राक्षक; (ग्राचा)। कासग देखो कासय; " जेण रोहंति वीजाई, जेण जीवंति कासगा " (निचु १)। कासण न [कासन] खोखारना, खाट्कार ; (ब्रोध २३४)। कासमहग पुं कासमर्क वनस्पति-विशेष, गुच्छ-विशेष ; (पगण १--पत्र ३२)। कास्तय ) पुं [ कर्पक ] कृषीयल, ृकिसान ; ( दे १, ८७ ; कासव ∫पाथ ) ; " जह वा लुगाइ सस्साई, कासवो परिग्याई छित्तम्मि। तह भूयाई कयंतो, वत्थुसहावो इमो जम्हा " (सुपा ६४१)। कास्तव पुं [कश्यप] १ इस नाम का एक ऋषि; (प्रामा)। २ हरिण की एक जाति; ३ एक जात की मछली ; ४ दत्त प्रजापति का जांमाता ; ४ वि. दारू पीने वाला; (हे १, ४३; पड्)। कासच न [काश्यप ] १ इस नाम का एक गोत्र ; ( ठा ७; गाया १, १ ; कप्प )। रे पुं भगवान् ऋशभदेव का एक

पूर्व पुरुष ; ३ वि: काश्यप गोत्र में उत्पन्न-काश्यप-गोत्रीय : ( ठा ७—पत्र ३६०; उत ७ ; कप्प; सूत्र १, ६ )। ४ पुं. नापित, हजाम ; ( भग ६, १० ; श्रावम )। ५ इस नाम का एक गृहस्थ ; ( श्रंत १८ )। ६ न इस नाम का एक ' श्रंतगडदसा ' स्व का अध्ययन ; ( अंतं १८ )। कासविज्जया हो विश्यपीया नेन मुनियों की एक शाखा; (कप)। कासवी स्त्री [ काश्यपी ] १ प्रथिवी, धरित्री ; ( कुमा )। २ करयप-गात्रीया स्त्री ; (कप्प )। ° रइ स्त्री [°रित ] भगवान् सुमतिनाथ की प्रथम शिष्या ; ( सम १५२ )। कासा स्त्री [ क़शा ] दुर्वल स्त्री ; ( हे १, १२७ : पड् )। कालाइया ) स्त्री [कापायी] कपाय-रंग से रंगी हुई कासाई रे साड़ी, लाल साड़ी ; (कप्प ; उना )। कासाय वि [कापाय] कपाय-रंग से रंगा हुत्रा वस्त्रादि; (गउड)। कासार न [ कासार ] १ तलाव, छोटा सरोवर ; ( सुपा १६६)। २ पक्त्वान्न-विशेष, कँसार ; (स १८६)। ३ पुं समूह, जत्था; (गडड)। ४ प्रदेश, स्थान; ( गउड )। भूमि खी [ भूमि ] नितम्ब-प्रदेश ; (गउंड)। कास्तार न [दे] धातु-विशेष, सीसपत्रक ; (दे २, २७)। \ कासि पुं काशि ] १ देश-विशेष, काशी जिला; "का-सिति जगवंशी" (सुपा ३१; उत १८)। २ काशी देश का राजा; (कुमा )। ३ स्त्री काशी नगरी, वनारस शहर; (कुमा)। °पुर न [ °पुर] काशी नगरी, बनारस शहर ; (पडम ६, १३७)। °राय पुं [ °राज ] काशी-देश का राज्यु; ( उत्त १८ )। °व पुं [ °प ] काशी-देश का राजा ; (रैंगडम १०४, ११)। °चड्डण पुं [°वर्धन] इस नाम का एक राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी ; ( ठा ५---पत ४३० )। कास्तिअ न [दे] १ सुद्तम वस्त्र, वारीक कपड़ा; २ सफेद वस ; (दे २; ४६)। कासिअ न [ कासित ] छींक, चुत्; ( राज )। कासिज्ज न [ दे ] काकस्थल-नामक देश ; ( दे २, २७)। कासिल्छ वि [ कासिक ] खाँसी रोग वाला; ( विपा १, ७---पत्र ७२ )। कासी ही [काशी] काशी, वनारस ; (णाया १; ८)। °राय पुं [ °राज ] काशी का राजा ; ( पिंग )। °स पुं : िशा ] काशी का राजा ; (पिंग)। 'स्तर पुं [ 'श्वर] काशो का राजा ; (पिंग)।

```
्र काहरू वि [ दे ] १ मृदु, कोमल ; २ ठग, धूर्त; ( दे २,
    ५⊏ )।
  काहल वि [ कातर ] कातर, डरपोक, अ-धीर ; (हे १,
    २१४ : २१४ )।
  काहल पुन [ काहल ] १ वाद्य-विशेष ; (सुर ३, ६६ ;
    ग्रीप ; गांदि )। २ ग्रव्यक्त ग्रावाज; (पगह २,२)।
  काहला सी [काहला] वाद्य-विशेष ;
                                        महा-ढक्का ;
    ( विक ८० )।
  काहली स्त्री [ दे ] तरुणी, युवति; ( दे २, २६ )।
  आहत्त्री स्त्री [दे] १ खर्च करने का धान्यादि ; २ तवा,
    जिस पर पुरी वगैरः पकाया जाता है ; ( २, ६६ )।
  काहार पुं [ दे] कहार, पानी वर्गरः ड्रोने का काम करने वाला
   नौकर ; ( दे २, २७ ; भवि )।
  काहाचण युं [ कार्पापण ] सिक्का-विशेष ; ( हे २,७१ ;
    पगह १, २ ; पड् ; प्राप्त )।
  काहिय वि [काथिक ] कथा-कार, वार्ता करने वाला ;
    (बृह १)।
  काहिल पुं[दे] गोपाल, म्वाला; स्त्री—°ला; (दे
    २, २५ )।
  काहि तिल्ला स्त्री दि ] तवा, जिस पर पूरी आदि पकाया
    जाता है ; (पात्र )।
  काहीइदाण न [ करिप्यतिदान ] प्रत्युपकार की आशा से
   दिया जाता दान ; ( ठा १०)।
  काहे अ [ कदा ] कब, किस समय? (हे २, ६४; अंत
    २४ः; प्राप्त )।
  काहेणु स्त्री [दे] गुन्जा, लाल रती; (दे २, २१)।
  कि देखों किं; (हे १, २६; पड़)।
  कि सक [ क ] करना, बनाना ; "इिक्कर्यं कराएे" ( विसे
   ३३००)। क्वक्र—किज्जंत; (सुर १,६०; ३,
   १४; १६)।
  किअ देखों कय = छत ; ( काप्र ६२१ ; प्रासू ११ ; धम्म
   २४ ; में ६५ ; वज्जा ४ )।
  किअ देखां किच=हप ; (पड्)।
  किअंत वि [ कियत् ] कितना ; ( सण् )।
  किअंत देतो कयंत ; ( अच्चु १६ )।
  किआडिआ स्त्री [ रुकाटिका ] गला का उन्नत भाग ;
   (पाय )।
```

किइ स्ती [ कृति ] कृति, किया, विधान ; ( पड् ; प्राप्र ; डव )। °कम्म न [°कर्मन् ] १ वन्दन, प्रणमन ; (सम २१)। २ कार्य-करण; (भग १४, ३)। किं स [ किम् ] कौन, क्या, क्यों, निन्दा, प्रश्न, अतिशय, <sub>(</sub> त्रलपता और सादृश्य को वतलाने वाला राज्दः ( हे १, २६: रे ३, ४८; ७१; कुमा; विपा १, १; निचू १३)। "किं वुल्लंति मणीत्रो जाउ सहस्सेहिं घिप्पंति" (प्रास् ४)। °उण ग्र [ °पुनः ] तव फिर, फिर क्या ? ( प्राप्र ) । किंकत्तव्चया देखो किंकायव्वया ; ( श्राचा २, २, ३)। किंकम्म पुं िकिंकमेन् ] इस नाम का एक ( ग्रंत )। किंकर पुं ि किङ्कर ] नौकर, चाकर, दास ; ( सुपा ६० ; २२३)। °सच्च पुं [ °सत्य ] १ परमेश्वर, परमात्मा ; २ अच्युत, विष्णु ; ( अच्चु २ )। किंकरी स्त्री [ किङ्करी ] दासी, नौकरानी ; ( कप्यू )। किंकायव्वया स्त्री किंकर्त्तव्यता वस्या करना है यह जानना । °मूढ वि [ °मूढ] किंकर्त्तव्य-विमुद्द, हक्कावका, भौंचका, वह मनुज्य जिसे यह न सूक्त पड़े कि क्या किया, ुजाय ; ( महा ∙)। किंकिअ वि [ दे ] सफेद, श्वेत ; ( दे २, ३१ )। किंकिचजड वि [किंशत्यजड ] हक्कावका, वह मनुज्य जिसे यह न सूफ्त पड़े कि क्या किया जाय ; ( श्रा २० )। किंकिणिआ स्त्री [ किंड्किणिका ] चुद्र घरिटका ; ( सुपा १४६)। किंकिणी स्त्री [किङ्किणी] ऊपर देखो; ( सुपा १ १४; (कुमा)। किंगिरिड पुं [ किङ्किरिट ] त्तुह कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जीव की एक जाति ; ( राज )। किंच य [ किञ्च ] समुञ्चय-द्योतक य्रव्यय, थ्रौर भी, दूसरा भी : ( सुर १, ४० ; ४१ )। किंचण न [ किञ्चन ] १ द्रव्य-हरण, चारी ; ( विसे ३४४१)। २ अ. कुळ, किञ्चित्; (वव २)। किंचहिय वि [ किञ्चिद्धिक ] कुळ ज्याद ; ( मुपा ४५० )। किंचि य [ किञ्चित् ] यल्प; ईपत्, थोड़ा ; ( जी १ ; स्वप्न ४७ )। किंचिम्मत्त वि [ किञ्चिन्मात्र ] स्वल्प, बहुत थोड़ा, यित्किञ्चित् ; ( सुपा १४२ )।

```
किंचूण वि [ किञ्चिद्न ] कुछ कम, पूर्ण-प्राय ; (ब्रोप)।
किंजनक पुं किञ्जलक ] पुष्प-रेण, पराग : ( गाया
  9, 9)1
किंजक्ख पुं [दे] शिरीष-दृत्त, सिरस का पूर्व , (दे २,
39)1.
किंणेदं (शौ) म्र [ किमिदम्, किमेतत् ] यह क्या ? ;
  (षड्; कुमा)।
किंतु अ [ किन्तु ] परन्तु, लेकिन ; ( सुर ४, ३७ )।
किंथुग्घ देखी किंसुग्घ : ( राज )।
किंदिय न [ केन्द्र ] १ वर्त ल का मध्य-स्थल ; ३. ज्यो-
 तिष में इष्ट लग्न से पहला; चौथा, सातवाँ श्रीर दशवाँ
 स्थान ; " किंद्यिठाणिद्वियगुरुम्मि " ( सुपा ३६ )।
किंदुअ पुं [ कन्दुक ] कन्दुक, गेंद ; ( भवि )।
किंधर पुं दि ] छोटी मछली ; (दे २, ३२ )। ४
किंनर पुं किन्नर ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति ;
 (पगह १,४)। २ भगवान् धर्मनाथजी के शासन-
 देव का नाम ; (संति 🖛 )। ३ चमरेन्द्र की रथ-सेना का
ूत्र्यिपिति देव ; ( ठा ४, १ )। ४ एक इन्द्र ; ( ठा २.
ेर )।, १ देव-गन्धर्व, देव-गायन ; (कुमा )। °कठ
 पुं िकण्ड किन्नर के कण्ड जितना वड़ा एक मिण ;
 (जीव ३)।
किंनरी स्त्री किन्नरी ] किनर देव की स्त्री; (कुमा)।
किंपय वि [दे] कृपण, कंज्स ; (दे २, ३१)।
किंपाग पुं [ किम्पाक ] १ बृत्त-विरोष ; " हु ति मुहि चि-
 य महुरा विसया किंपागभूरहफलं व'' ( पुष्फ ३६२ ; श्रोप )।
 २ न उसका फल, जो देखने में और स्वाद में सुन्दर, परन्तु
 खाने से प्राचा का नाश करता है; " किंपागफलोवमा विसया "
 ( सुर १२, १३८ )।
किंपि अ किमपि ] कुछ भी ; (प्रास् ६०)।
किंपुरिस पुं [ किंपुरुप ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति ;
 (पग्ह १, ४)। २ एक इन्द्र, किन्नर्-निकाय का उत्तर
 दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३)। ३ वैरोचन वलीन्द्र के
 रथ-सेना का अधिपति देव ; (ठा ४, १--पत्र ३०२)।
 °कंट पुं [ °कण्ठ ] मणि की एक जाति, जो किंपुरुष के
 क्राठ जितना वड़ा होता है ; ( जीव ३ )। 🖊
किंबोड वि [ दे ] स्वलित, गिरां हुआ, भुंता हुआ, ( दे
 २, ३१ )।
किंमज्ञक वि [ किंमध्य ] असार, निःसार; ( पगह २, ४)।
```

```
किंसार पुं [ किंशार ] सस्य-शुक, सस्य का तीवण अत्र
  भाग: (देर, ६)।
 किंसुग्ध न [ किंस्तुब्न] ज्योतिव-प्रसिद्ध एक स्थिर करण ;
  (विसे ३३४०)।
 किंसुअ पुं ि किंशुक ] १ पलाश का पेड, टेस, डाक ; (सुर
  ३. ४६)। २ न पलारा का पुज्य ; (हे १, २६ ;
  下( 多四
 किक्किंडि पुं दि । सर्प, साँप ; (दे २, ३२)।
 किविकंधा स्त्री [ किब्किन्या ] नगरी-विरोव ; ( से १४,
  ११)।
किकिकंधि पुं [ कि ब्किन्चि ] १ पर्वत विशंष ; ( पटम
  ६, ४४ )। २ इस नाम का एक राजा; (पडम ६, १४४;
  १०, २०)। 'पुर न [ 'पुर] नगर-विशेय; ( पंडम ६,
  ४४)।
किच्च वि [ कृत्य ] १ करने योग्य, कर्तव्य, फरज ; ( सुपा
  ४६५ ; कुमा )। २ वन्दनीय, प्जनीय ; "न पिट्ठयो न
  पुरत्रों नेव किच्चाण पिट्ठक्रों " ( उत ३ ) । ३ पुं. यहस्थः
  (स्य १, १, ४)। ४ न शास्त्रंत्रत अनुम्यान,
  किया कृति; ( अाचा २, २, २ ; सुअ १, १, ४ )।
किञ्चंत वि [ कृत्यमान ] १ छिन्न किया जाता,
  काटा जाता : २ पोड़ित किया जाता, सताया जाता ;
  (राज)।
किचण न दि रे प्रचालन, थीना ; " हरिश्रव्हेयण छप्पइ-
  यघच्चगां किञ्चणं च पोतागां" (त्राघ १६८-पत्र ७२)।
किचा स्त्री [ कृत्या ] १ काटना, कर्तन ; ( उप पृ ३५६)।
  २ किया, काम, कर्म; ३ देव वगैरः की मूर्लि का एक भेद;
  ४ जादुगिरी, जादू: ५ राग-विरोष, महामारी का रोग;
  (हे १, १२८) !
किचा देखो कर=कृ।
किन्चि सी [कृत्ति] १ प्रा वगैरः का चमड़ाः २ चमड़े
 का वसः ३ भूर्तपत्र, भोजपतः ४ कृतिका नजसः (ह २,१२:
 ⊏६ ; पड् ) । °पाउरण पुं [ °प्रावरण] महादेव, शिव;
 (कुमा)। °हर पुं.[°धरं] महादेव, शिव;
 (षड्)।
किचिरं य [ कियचिरम् ] कितन समय तक, कन तक ?
 ( उप १२८ टी )।
किच्छ न [कृच्छु] १ दुःख, कब्ट ; ( छ ४, १ )।
```

२ वि. कप्ट-साध्य, कप्ट-युक्त ; (हे १, १२८)। ३ किवि, दुःख सं, मुश्किल से ; ( सुर ८, १४८ )। किज वि किय विश्वतिक्तं योग्यः " अकिन्जं किन्जमेव वा" (दस ७)। किज्जंत दंखा कि = छ। कि ज्ञिश्र वि [ ऋन ] किया गया, निर्मित ; ( पिंग )। किष्ट सक [ कीर्त्तय् ] १ श्लाघा करना, स्तुति करना। २ वर्णन करना । ३ कहना, वोलना । किटइ, किटेइ; ( ब्राचा ; भग )। वकु—िकद्दमाण ; (पि २८६ )। संक्र--किट्टइत्ता, किट्टित्ताः (उत्त २६; कप्प)। हेकु-किद्दित्तए ; (क्स)। किट्ट स्त्रीन [ किट्ट ] १ धातु का मल, मैल ; ( उप ५३२)। २ रंग विरोप; (उर ६, ४)। ३ तेल, घी वगैरः का मेल। स्त्री-°ट्टी; (पभा ३३)। किष्टण देखां कित्तण ; ( ५ृह ३ )। किष्टि स्त्री [ किष्टि ] १ यल्वीकरण-विशेष, विभाग-विशेष; " अपुरुक्षविसंहोए अणुभागं।णुगाविभयगं किही " ( पंच १२; त्र्यावम )। किट्टिय वि [ कीर्तित ] १ वर्णित, प्रशंसित ; ( स्य २, ६)। २ प्रतिपादित, कथित ; (सूत्र २, २ ; ठा ७)। किट्टिया स्त्री [ कीटिका ] वनस्पति-विशेष ; ( पगण १ ; भग ७, २)। किष्टिस न [ किष्टिस ] १ खली, सग्सों, तिल यादि का तैल रहित चूर्ण ; ( अ.णु )। २ एक प्रकार का सूत, सूता; ( अगु ; आवम )। किट्टी देखों किट्ट = किट । किट्टीकय वि [ किट्टीकृत ] श्रापस में मिला हुश्रा, एका-कार , जैसे सुवर्ण त्यादि का किंद्र उसमें मिल जाता है उस नग्द मिला हुआ ; ( डव )। किट्ट वि [ क्लिएट ] क्लेश-युक्त; ( भग ३, २; जीव ३)। किट्ट वि [ रूप्ट ] जाता हुया, हल-विदारित ; ( मुर ११, . ४६ ; भग ३, २ )। २ न द्व-विमान विरोप; " जे देवा निरिवच्छं निरिदामकंडं मल्लं फिटं ( ? हं ) चावीगण्ययं ब्रार-गणविद्यं विमागं देवताण् उववगणा " ( सम ३६ )। किहि सी [रुप्टि] १ वर्षण; २ खींचाव, श्राकर्षण । ३ देव-विमान विरोप ; (सम ६)। 'कूड न ['कूट] देव-तिमान-विरोप ; (सम ६)। व्योस न [ व्योप ] विमान-विरोप ; (सम ६) 'जुत्त न [ 'युक्त ] विमान-

विशेप ; (सम ६)। °ज्म्मय न [ °ध्वज ] विमान-° प्रभ न ि प्रभ ] देव-विमान विशेष ; (सम ६)। °वण्ण न [ °वर्ण ] विमान-विशेप ; (सम ६)। °िसंग न [ °शृङ्ग ] विमान-विशेष ; (सम ६)। विशेप ; (सम ६)। °सिट्ट न [ °शिष्ट ] एकं देव-विमान ; (सम ६)। किट्टियावत्त न [ कुःट्यावर्त ] देव-विमान विशेष; ( सम ٤) ا किंहुत्तरविडंसग न [ कृष्ट्युत्तरावतंसक ] का एक देव-विमान, देव-भवन ; ( सम ६ )। किडि पुं [ किरि ] स्कर, स्थर ; ( हे १, २४१ ; षड् ) । किडिकिडिया स्त्री [किटिकिटिका] स्त्री हड्डी का य्रावाज ; ( गाया १, १—पत्र ७४ )। किडिभ पुं [ किटिभ ] रोग-विशेष, एक जात का जुद्र कोढ़; ( लहुच १५ ; भग ७,६ )। किडिया स्त्री [दे] सिडकी, छोटा द्वार् : ('स ४८३)। किंडु अक [ क्रीड् ] खोलना, कीड़ा करना । वक — किंडु तः (पि ३६७)। किड्डकर वि [ कीड/कर ] कीड़ा-कारक ; ( ग्रोप )। किट्डा स्री [ कीडा ] १ कीड़ा, खेल; ( विपा १, ७ )। २ वाल्यावस्था ; ( ठा १०—पत्र ५१६ ) । किंडुाविया स्त्री [क्रीडिका] क्रीड़न-धात्री, वालक को खेल-कूद कराने वाली दाई ; ( गाया १, १६ — पत २११)। किढि वि [ दे ] १ संभाग के लिए जिसका एकान्त स्थान में लाया जाय वह ; ( वव ३ )। २ स्थविर, /ब्रद्ध ; ( वृह 9)1 कि डिण न [ कि ठिन ] संन्यासित्रों का एक पात, जो वाँस का वना हुआ होता है ; (भग ७, ६)। किण सक [क्री] खरीदना। किणाइ; (हे ४, ४२)। वक्र-"से किणं किणावेमाणे हणं घायमाणे" (सुत्र २, १)। किणंत ; (सुपा ३६६)। संक्र-किणित्ता; (पि ४८२)। प्रयो--किणावें इ: (पि ४४१)। किण पुं [ किण ] १ वर्षण-चिन्ह, वर्षण को निशानी; ( गउड )। २ मांस-प्रनिथ; ३ सुखा घाव; ( सुपा ३७०; वज्जा ३६ )। किणइय वि [ दे ] शोभित, विभूपित ; (प्रर्डम ६२, ६ )। किणण न [ क्रयण ] किनना, खरोद, क्रय; (डप पृ २४८)। किणा देखां किण्णा; (प्राप्त; हे ३, ६६)।

२, ६६ )।

```
किणिकिण अक [किणिकिणय्] किए किए अलाज
 करना। वकु--किणिकिणिंत; ( ग्रीप )।
किणिय वि [कीत] किना हुत्रा, खरीदा हुत्रा; ( सुपा
 ४३४)।
किणिय है [ किणिक ] १ मनुब्य की एक जाति, जो
 व।दित्र बनाती और बजाती है; (वब ३)। २ रस्सी
 वनाने का काम करने वाली मनुष्य-जाति ; " किणिया उ
 वरतात्रो विखंति " (पंचू)।
किणिय न [ किणित ] वाद्य-विरोध : ( राय )।
किणिया स्त्री [किणिका] छोटा फोड़ा, फुनर्सीः 🔭 🚬
    '' अन्नेवि सइं महियलनिसीयणुप्पन्निकणियपींगिल्ला ।
       मलिणजरकप्पडोच्छइयविग्गहा कहवि हिंडंति "
                                  (स १८०)।
किणिस सक शाण में तिद्य करना, तेज करना। 'कियि-
ं सइ ; ( पिंग )।
किणो म [किमिति] क्यों, किस लिए? (दे २, ३१;
 हे २, २१६ ; प्रात्र ; गा ६७ ; महा )।
किएण वि किएण ) १ उत्कोर्ण, खुदा हुआ; "उवल-
 किगणव्य कट्ठप्रडियव्य' (सुपा ४७१)। २ चिप्ता, फेंका
 हुआ ; (ध ६)।
किएण पुं [किएव ] १ फल वाला वृत्त-विरोष, जिस्से दारू
 वनता है ; ( गउड ; श्राचा )। २ न सुरा-वीज, किएव-
 वृत्त के बीज, जिस का दारू बनता है ; ( उत २ )। °सुरा
 स्त्री [ 'सुरा ] किण्ड-गृक्त क्षेत्र फुल से बनी हुई मदिरा;
 (गउड)।
किएण वि दि ] शोभमान, राजमान ; (दे २, ३०)।
किएणां अ जिनम् ] प्रश्नार्थक अव्ययः ( उवा )।
किण्णर देखों किंनर ; (जं १ ; राय ; इक )।
किएणा अ [ कथम् ] क्यों , क्यों कर, कैसे ? "किएणा लद्धा
 किएणा पता" ( विपा २, १—पत्र १०६ )।
किएण अ किंनु ] इन अर्थों का सुचक अन्यय ; - 9
 प्रश्न ; २ वितर्क ; ३ सादृश्य ; ४ स्थान, स्थल ; ४ विकल्प;
  ( उवा ; स्वप्न ३४ )।
किएह देखों कण्ह; (गा ६४; णाया १, १; उर ६,
  ४ ; पग्ण १७ )।
किण्ह न [दे] १ वारीक कपड़ा ; २ सफेद कपड़ा ; ( दे
```

किण्हा देखो कण्हा ; ( ठा ४, ३---पत्र ३४१ ; कम्म ४ 93)1 कितव पुं [ कितव ] यूतकर, ज्यारी ; ( दे ४, ⊏ )। कित्त देखो किट्ट=कीर्तय्। भवि--कित्तइस्सं : (पांड)। संक्र-कित्तइत्ताण ; (पच ११६)। कित्तण न [कीर्त्तन ] १ श्लाघा, स्तुति: "तव य जिणुतम संति कित्तर्णं" ( ग्रजि ४ ; से ११, १३३ )। २ वर्णन, प्रतिपादन; ३ कथन, उक्ति; ( विसं ६४० ; गउड़; कुमा )। कित्तवारिअ देखो कत्तवोरिअ ; ( ठा ८ )। कित्ति सी [कीर्त्ति] १ यश, कीर्त्ति, सुख्याति ; ( ग्रीप ; प्रास् ४३; ७४; ⊏२)। २ एक विद्या-देवी; (पडम ७, १४१)। ३ केसरि-द्रह की अधिष्ठाली देवी; ( ठा २, ३— पल ७२)। ४ देव-प्रतिमा विशेष; ( णाया १, १ टो - पत्र ४३)। ४ श्लाघा, प्रशंसा ; (पंच ३)। ६ नीलवन्त पर्वत का एक शिखर ; ( जं ४ )। ७ सौधर्म देवलोक की एक देवी ; (निर)। ५ धुं. इस नाम का एक जैन मुनि, जिसके पास पांचवेँ बलदेव ने दोज्ञा ली थी ; ( पउम २०, २०४ )। °कर वि [ °कर ] १ यशस्कर, ख्याति-कारक; ( खाया १, १ )। २ पुं. भगवान् आदिनाथ के एक पुत का नाम ; ( राज )। "संद पुं [ "सन्द्र ] तृप-थिरोध ; ( धम्म )। °धम्म पुं [ °धर्म ] इस नाम का एक राजा ; (दंस)। "धर पुं िश्वर ] १ तृप-विशेष ; (तंदु)। २ एक जैन मुनि, दूसरे वलदेव के गुरू; (पउम २०,२०५)। °पुरिस पुं [ °पुरुष ] कीर्ति-प्रधान पुरुष, वासुदेव वगैरः ; (ठा ६)। °म वि [ °मत् ] कीर्ति-युक्त। °मई स्त्री िमती ] १ एक जैन साध्यो, (आक )। २ व प्रदत्त चक-वर्ती को एक ख़ी; ( उत १३ )। °य वि [ °द] कोतिकर, यशस्कर ; ( ग्रौप )। कित्ति स्त्री [ कृत्ति ] चर्म, चमड्ा; "कुतो ब्रम्हाण वस्विकतो य" ( काप्र प्रहर ; गा ६४० ; वज्जा ४४ )। कित्तिम वि कित्तिम विनावटो, नकती; ( सुपा २४ ; £93)1 क्रित्तिय वि क्रितित । १ उक्त, कथित; "क्रितियवं दिरम-हिया" (पडि)। २ प्रशंसित, रलाधित; (ठा २, ४)। ३ निरूपित, प्रतिपादित ; ( तंदु )। कित्तिय वि [ कियत् ] कितना ; ( गडड )। किन्न वि विलन्त व्यार्द, ग़ीला ; (हे ४, ३२६)। किन्ह देखो कण्ह ; ( कप्प )।

किपाड वि दि । स्वितित, गिग हुआ ; ( पड् )। किब्बिस न [किस्बिप] १ पाप, पातक ; (पग्ह १, २)। २ मांस ; "निग्गयं च सं वीयपासणं किव्विसं" (स २६३)। ३ पुं. चागडाल-स्थानीय देव-जाति ; (भग १२, १)। ४ वि मलिन; १ अधम, नीच ; ( उत ३)। ६ पापी, दुप्टः (धर्म३)। ७ कर्द्धर, (तंदु)।

किञ्चिसिय पुं [ किहिचपिक ] १ चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति ; ( ठा ३, ४--पत्र १६२ ) । २ केवल वेपधारी साधु; (भग)। ३ वि अधम, नीच; (नुत्र १, १, ३)। ४ पाप-फल को भीगने वाला दरिद्र, पंगु वगैरः : (गाया १, १)। १ भागड-चेष्टा करने वाला ; ( ब्रोप )।

किट्यिसिया स्त्री [ कैहियपिकी ] १ भावना-विरोष, धर्म-गुरु वर्गरः की निन्दा करने की आदत ; (धर्म ३)। २ केवल वेप-धारी साधु की वृत्ति ; (भग)।

किम ( यप ) य [ कथम् ] क्यों, कैसे ? ( हे ४, ४०१)। किमण देखां किचण ; ( श्राचा )।

किमस्स पुं [ किमश्व ] नृप-विशेष, जिसने इन्द्र की संग्राम में हराया था और शाप लगने से जो मर कर अजगर हुआ था; (निचू १)।

किमि पुं [ कृमि ] १ चूद्र जीव, कीट-विशेष; (पगह १,३ )। २ पेट में, फुनसी में श्रीर बवासीर में उत्पन्न होता जन्तु-विशेष, (जी १४)। र द्वीन्द्रिय कीट-विशेष; (परह १, १--पत्र २३)। **ंय न** [ेज] कृमि-तन्तु से उत्पन्न वस्नः, "कोसेज्जपटमाई जं, किमियं तु पतुचइ'' (पंचभा )। 'राग , 'राय पुं:['राग] किरमिजी का रंग : ( कम्म १, २० ; दे २, ३२:; पगह २, ४)। 'रास्ति वुं [ 'राशि ] वनस्यति-विशेष ; (पगण १---पत ३६)।

किमियरवसण [ दे ] दंशं किमिहरवसण ; (पड्)। किमिच्छय न [ किमिच्छक ] इच्छानुसार दान ; ( णाया १, ८-पत्र ११०)।

किमिण वि [कृमिमत्] कृमि-युक्त ; "किमिण्यहदुर्भिगंधेसु" (पन्ह २, १)।

े किमिराय वि [ दे ] लाजा से रक्त 🖟 ( दे २, ३२ ) । किमिहरवसण न [ दे ] कीशेय वस ; (दे २,३३ )। किमु भ [ किमु ] इन भर्थों का सूचक अञ्यय;—१ प्रश्न: २ वितर्क ; ३ निन्दा ; ४ निषेध ; ( है २, २१७ ; षिंग )।

किम्य अ ि किम्त े इन अर्थों का सूचक अव्यय ; - १ प्रश्न; २ विकल्प; ३ वितर्क; ४ श्रतिराय; (हे २, .२९८) "ग्रमरनररायमहियं ति प्इयं तेहिं, किमुय सेसेहिं" ( विसे १०६१ )। किस्मिय न [ दे किस्मित ] जड़ता, जाड्य ; ( राज )। किम्मीर वि [ किमीर ] १ कर्वर, कवरा; (पात्र )। २ पुं राज्ञस-विशेष, जिसको भीममेन ने मारा था ; ( वेगाी ११७) । ३ वंश-विशेष; "जाया किम्मीरवंसे " (रंभा)। कियत्थ देखो कयत्थ ; (भिव )। कियञ्च देखो कइअच ; ( उप ७२⊏ टी )। किया देखो किरिया; "हयं नाएं कियाहीएं " (हे २, १०४) ; " मागणुसारी सद्धो पन्नविण्ज्ञो कियावरो चेव " ( उप १६६ ; विसे ३४६३ टी ; कप्यू )। कियाणं देखो कर = ह। कियाणग न [ क्रयाणक ] किराना, करियाना, वेचने योग्य चीज ; ( सुर १, ६० )। किर पुं[दे] सूकर, सुत्रार ; (दे २, ३० ; षड्)। किर य [ किल ] इन अर्थों का सूचक अव्यय ;— १ संभा-् । वना ; २ निश्चय ; ३ हेतु, निश्चित कारण ; ४ वार्ता-प्रसिद्ध अर्थ ; १ अरुचि ; ६ अलीक, असत्य ; ७ संशय, संदेह; (हेर, १८६; षड्; गा १२६; प्रास् १७; दस १)। ७ पाद-पूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है ; (कम्म ४, ७६)। किर सक [कृ] १ फेंकना। २ पसारना, फैलाना। ३ विखेरना। वक्र-किरंत ; (से ४, ४८ ; १४, ४७)। किरण पुंन [ किरण ] किरण, रिम, प्रभा ; ( सुपा ३४ १; गउड ; प्रास् ५२ ) । करिणक्ल वि [ किरणवत् ] किरण वाला, तेजस्वी ; ( सुर २, २४२ )। किराड ) पुं [ किरात ] १ ब्रनार्य देश-विशेष ; ( पव किराय) १४८)। २ भील, एक जंगली जाति ; ( सुर २, २७ ; १८० ; सुपा ३६१ ; हे १, १८३ )। किरि पुं [ किरि ] भालु का आवाज ; " कत्यइ किरिति

कत्थइ हिरित्ति कत्थइ छिरिति रिच्छाग् सद्दे।"(पडम ६४,४४)।

किरि पुं [ किरि ] सूकर, सृत्रर ; ( गडड )। किरिइरिआ ) स्त्री [ दे ] १ कर्णोपकर्णिका, एक कान से किरिकिरिआ र दूसरे कान गई हुई बात, गप; २ कुत्हल,

कौतुक ; (दे २, ६१)।

किरित्तण देखो कित्तण ; ( नाट-माल ६७)। किरिया स्त्री [ क्रिया ] १ क्रिया, कृति, व्यापार, प्रयत्न ; (सुत्र २, १ ; ठा ३, ३ )। २ शास्त्रोक्त अनु-ठान, धर्मा-नुज्ञान ; ( सुत्र २, ४ ; पव १४६ )। ३ सावद्य व्या-पार ; ( भग १७, १ )। ४ द्वाण न [ श्स्थान ] कर्म-वन्ध का कारण ; (स्य २, २; याव ४)। °वर वि िपर ] अनुष्ठान-कुराल ; ( षड् )। °वाइ वि [°वादिन] १ ग्रास्तिक, जीवादि का ग्रस्तित्व मानने वाला ; ( ठा ४, ४)। २ केवल किया से ही मोचा होता है ऐसा मानने वाला ; (सम १०६) । °विसाल :न [°विशाल ] एक जैन प्रन्थांश, तैरहवाँ पूर्व-प्रन्थ ; ( सम २६ )। किरीड पुँ [ किरीट ] मुकुट, शिरो - भूषण ; ( पात्र )। किरीडि पुं [ किरीटिन् ] ब्रर्जुनं, मध्यमं पागडवं ; ( केसी 987)1 किरोत वि [ क्रीत ] किना हुआ, खरीदा हुआ ; ( प्राप्र )। किरीय पुँ [ किरीय ] १ एक म्लेच्छ देश; २ उसमें उत्पन्न म्लेच्छ जातिः ( राज )। किरोलय न [ किरोलक ] फल-विशेष, किरोलिका वल्ली का फल ; (,डर ६, ६)। किल देखो किर=किल ; (हे २, १८६ ; गउड: कुमा )। किलंत वि [ क्लान्त ] खिन्न, श्रान्त ; ( षड् )। किलंज न किलिञ्ज वॉस का एक पाल, जिस में गैया वगैरः को खाना खिलाया जाता है ; ( उवा ) । किलकिल अक [किलकिलाय्] 'किल किल' आवाज करना, हँसना । " किलकिलइ व्य सहिरसं मिणकंचीकिंकिणिरिवेण " (कप्पू)। किलकिलाइय न िकलिकलायित ] 'क्लिकल' ध्वनि, हर्ष-ध्वनि ; ( आवम )। किलणी स्वी दि ] रथ्या, गली; (दे २, ३१)। (किलम्म अक [क्लम्] क्लान्त होना, खिन्न होना) किलम्मइ ; (कप्रू)। किलम्मसि ; (वज्जा ६२)। वक्र-किलमांत ; (पि १३६)। किलाचक्क न [क्रीडाचक] इस नाम का एक छन्द नृत ; (पिंग)। किलाड g [ किलाट ] दूध का विकार-विशेष, मलाई ; (दे

किलाम सक [ क्लमय् ] क्लान्त करना, खिन्न करना, ग्लानि उत्पन्न कर्ना। किलामेज्ज ; (पि १३६)। वक--किलामेंत ; (भग ५, ६-)। क्वक - किलामी-अमाण ; (सा ४६)। किलाम पुं [क्लम ] खेद, परिश्रम, ग्लानि ; " खमणिज्जो में किलामो " (पडि; विसे २४०४)। किलामणया स्री [ क्लमना ] खिन्न करना, ग्लानि उत्पन्न र्करना ; (भग ३, ३)। किलामिअ वि [ क्लिमित ] खिन्न किया हुत्रा, हैरान किया हुआ, पीड़ित: " तगहाकिलामिश्रंगी" ( पडम १०३, २२ : सर १०, ४५/)। किलिंच न [दे] छोटी लकड़ी, लकड़ी का इकड़ा ; " दंतंतरसोहणयं किलिंचमितंपि अविदिन्नं" ( भत १०२: पात्र ; दे २, ११ )। किलिंचिअ न [दे] जपर देखो ; (गा ८०)। किलिंत देखो किलंत ; ( नाट--- मच्छ २४ ; पि १३६ )। किलिकिंच अक रम् रमण करना, कीड़ा करना। किलिकिंचइ; (हे ४, १६८)। किलिकिंचिअ न [रत ] समा, कीड़ा, संभीग ; (कुना) । किलिकिल अक [ किलिकिलाय् ] 'क्लि क्लि' आवाज करना। वक्र-किलिकिलंत ; ( उप १०३१ : टी )। किलिकिलि न [ किलिकिलि] इस नाम का एक विद्याधर-नगर ; (इक )। किलिकिलिकिल देखो किलिकिल। वह-किलिकि-लिकिलंत ; ( पउम ३३, ८ )। किलिगिलिय न िकिलिकिलित ] 'किल किल' श्रावाज करना, हर्ष-द्योतक ध्वनि-विशेष ; (स ३७० ; ३८४ )। किलिट्ट वि [ क्लिप्ट ] १ क्लेश-युक्तः ( उत ३३ )। २ किटन, विषम ; ३ क्लेश-जनक ; (प्राप्न ; हे २, १०६ ; उव )। किलिएण देखो किलिन्न ; (स्त्रप्न ८१)। किलित वि क्लिस् वे कल्पित, रचित ; ( प्राप्त ; पड् ; हे १, १४४)। किलित्ति स्री [ क्लिपि ] रचना, कल्पना ; ( पि ४९)। किलिन्न वि [ क्लिन्न ] ब्राई, गोला ; ( हे १, १५५ ; २, १०६)। किलिम्म देखो किलम्म । किलिम्मइ ; (पि१७७)। वक्ट—किलिम्मंत ; ( से ६, ८० ; ११, ४० )।

२, २२ )।

किलिम्मिअ वि [ दे ] कथित, उक्तः ( दे २, ३२ )। किलिय देखों कीय; (वब २; मै ४३)। किलिस अक [ क्लिश्] बंद पाना, थक जाना, दुःखी होना। वक्ट-किलिसंत; (पडम २१; ३८)। किलिस देखो किलेस; "मिच्छत्तमच्छमीयाण, किलिससलिल-म्मि बुद्दाग्रं " ( सुपा ६४ )। किलिसिअ वि [ क्लेशित ] ग्रायासित, क्लेश-प्राप्त ; ( स १४६)। किलिस्स देखो किलिस = क्लिश्। किलिस्सइ ; (महा; उर )। वक्ट--किलिस्संत ; ( नाट--माल ३१ )। किलिस्सिअ वि क्लिप्ट क्लेश-प्राप्त, क्लेश-युक्त ; (उपपृ ११६)। किलीण देखो किलिएण ; (भिव )। किलीव देखो कीव: (स ६०)। किलेस पुं [क्लेश ] १ बेद, थकावट; ( श्रीप )। २ दुःख, पीड़ा, वाधा; ( पडम २२, ७५ ; सुंज्ज २० )। ३दुःख का कारण ; ४ कर्म, शुभाशुभ कर्म ; ( बृह १ )। °यर वि िकर ] क्लेश-जनक ; ( पडम २२, ७४ ) । किलेसिय वि [क्लेशित ] दुः बी किया हुआ ; ( सुर ४, १६७; १६६)। किल्ला देखो किड्डा ; (मै ६१)। किव पुं [ रूप ] १ इस नाम का एक ऋषि, ऋपाचार्य ; ( हे १, १२८ )। "भाइसयसमग्गं गंगेयं विदुरं दोणं जयह है सउणीं कीवं (? सउणिं किवं) आसत्यामं" ( णाया १, १६--पत्र २०८ )। किवँ ( अप ) देखो कहं ; ( कुमा )। किवण वि [ कृपण ] १ गरीव, रंक, दीन ; ( सुत्र १, १, ३ ; अच्चु ६७ ) । २ दरिद्र, निर्धन ; (पगह १, २)। ं ३ कंज्स, भ्र-दाता ; (दे २, ३१)। ४ क्लीय, कायर ; (स्थार, २)। किया सी [रुपा ] दया, मेहरवानी ; (हे १, १२८)। 'चन्न वि ['पन्न ] कृपा-प्राप्त, दयालु ; (परम ६१,४७) । किचाण पुंन [ रूपाण ] खडूग, तलवार ; ( सुपा १४८ ; हे १, १२८ ; गडड )। किवालु वि [ रुपालु ] दयालु, दया करने वाला ; ( पडम ३४, ४० ; ६७, २० )। किचिड न [ दे ] १ खितहान, यन्न साफ करने का स्थान ; २ वि. सितिहान में जो हुआ हो वह ; ( दे २, ६०)।

किविडी स्त्री [दे] १ किवाड, पार्श्व-द्वार; २ धर का पिछला ग्राँगन ; (दे २, ६०)। किविण देखो किवण ; (हे १, ४६ ; १२८ ; गा १३६; सुर ३, ४४ ; प्रासू ४१ ; पण्ह १, १ )। किस वि [ क्रश ] १ दुर्वल, निर्वल ; ( उवर ११३ )। २ पतला ; (हे १, १२८ ; ठा ४, २ )। किसंग वि [ कुशाङ्ग ] दुवंल शरीर वाला; (गा ६५७ )। किसर पुं [कृशर ] १ पक्वान्न-विशेष, तिल, चावल श्रौर दूध की बनी हुई एक खाद्य चीज ; २ खिचड़ी, चावल और दाल का मिश्रित भोजन-विशेष ; ( हे १, १२८ )। किसर देखो केसर; "महमहित्रदसणिकतरं" (हे १,१४६)। किसरा स्त्री किशरां ] खिचड़ी, चावल-दाल का मिश्रित भोजन-विशेष ; (हे १. १२८ ; दे १, ८८ )। किसल देखो किसलय ; ( हे १, २६६ ; कुमा )। किसलइय वि ि किसलियत । अङ्कुरित, नये अङ्कुर वाला; (सुर ३, ३६)। किसलय पुन [ किसलय ] १ नूतन ग्रङ्कुर ; (श्रा २०) ।/ २ कोमल पत्ती ; (जी ६)। "सन्त्रोवि किसलाग्रो खर्जु उग्गममाणो अर्णतंत्रो भणित्रो'' (पर्ण १)। °माला स्री [ °माला ] छन्द-विशेष ; ( अजि १६ )। किसा देखा कासा; (हे १, १२७)। किसाणु पुं [ क्रशानु ] १ अप्रि, विह्न, आग ; २ वृत्त-विशेष, चित्रक वृद्ध ; ३ तीन की संख्या ; (हे १, १२८; षड् )। किसि स्त्री [ कृषि ] बेती, चास; ( विसे १६१४; सुर १४, २०० ; प्राप्त )। किसिअ वि [ कृशित ] दुर्वलता-प्राप्त, कृशता-युक्त ; ( गा ४० : वज्जा ४० )। किसिअ वि [ कृपित ] १ विलिखित, रेखा किया हुआ ; २ जोता हुत्रा, कृष्ट ; ३ खींचा हुत्रा ; (हे १, १२८)। किसीवल पुं [ क्रपोवल ] कर्षक, किसान ; 'पायं परस्स 🖑 धन्नं भक्खंति किसीवला पुन्विं (श्रा १६)। किसोर पुं ि किशोर े वाल्यावस्था के वाद की अवस्था वाला वालक ; "सीहिकसोरोव्य गुहात्रो निग्गग्रो" ( मुपा ५४१)। किसोरी स्त्री [ किशोरी ] कुमारी, त्रविवाहिता युवती ; (णाया १.६)।

```
किस्स देखो किलिस=विलश् । संकृ—किस्संइत्तो ;
  ं ( सूत्र १, ३, २ )।
 'किह ) देखो कहं; (ग्राचा;कुमा; भग ३,२; खाया १,१७)।
  किहं ।
क्रीअ देखो कीच ; (षड् ; प्राप्र.)।
  कीइस वि कीदश कैसा, किस तरह का ; (स १४०)।
  कीकस पुं [ कीकश ] १ कृमि-जन्तु विशेष; २ न हड्डी,
   हाड़ ; ३ कठिन, कठोर ; ( राज )।
  कीचअ देखो कीयगः ( वेणी १७७ )।
  कीड देखो किडू=कीड्। भवि-कीडिस्सं; (पि. २'२६)।
  कीड पुं कीट १ कीड़ा, चुद्र जन्तु ; (उव)। २
   कीट-विशेष; चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; ( उत्त २ )।
  कीडइल्ल वि कीटवत् ] कीड़ा वाला, कीटक-युक्त ;
   (गउड)।
  कीडण न [ क्रीडन ] बेल, क्रीड़ा ; ( सुर १, ११८ )।
  कीडय पुं [ कीटक ] देखो कीड=कीट ; ( नाट ; सुपा
   ३७०)।
  कीडय न [ कीटज ] कीड़े के तन्तु से उत्पन्न होता वस्त्र,
 ्रवस्त्र-विरोष ; ( अर्णु )।
  कीडा देखो किड्डा ; ( सुर ३, ११६ ; खा )।
  कीडाविया देखो किड्डाविया ; ( राज )।
  कीडिया स्त्री [ कीटिका ] पिपीलिका, चीँटी; ( धुर १०,
   १७६ )।
  कीडी स्त्री [कीटी] अपर देखो; (उप १४७ टी; दे
   २, ३ )।
  कोण सक [क्री ] खरीदना, मोल लेना। कीणइ, कीणए;
   (पड्)। भवि-कीणिस्सं; (पि ५११; ५३४)।
  कीणास पुं [कीनाश ] यम, जम ; (पात्र; सुपा १८३)।
   °गिह न [ °गृह ] मृत्यु, मौत ; ( उप १३६ टी )।
  कीय वि [ कीत ]: १ खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ; ( सम
   ३६; पगह २, १; सुपा ३४५)। २ जैन साधुर्यों के
   लिए भिन्ना का एक दोष; ( ठा ३, ४ )। ३ न. कय, खरीद;
   (दस ३ ; सूत्र १, ६ )। °कड; "गड वि [ °कृत ] १
   मूल्य देकर लिया हुआ ; (वृह १)। र साधु के लिए
   मोल से किना हुआ, जैन साधु के लिए भिन्ना-दोष-युक्त
   वस्तु ; (पि ३३०)।
  कीयग पुं [ कीचक ] विराट देश के राजा का साला, जिस-
```

ाः भीम ने मारा था ; ( उप ६४५ टी ) । ीनवसं दूर्यं

विराडनयरं, तत्थ गां तुमं कि(? की)यगं भाउसयसमागं' ( णाया १, १६—पत्र २०६: )। कीया स्त्री [ कीका ] नयन-तारा; "मरकतमसारकलितनयण-कीयरासिवन्ने" ( खाऱ्या १, १ टी---पत्र ६ )। कीर पुं [देकीर] शुक, तोता ; (दे २, २१; उर १, 98.) I कीर पुं [ कीर ] १ देश-विशेष, काश्मीर देश; २ वि कारमीर देश संवन्धी, ३ वि. कारमीर देश में उत्पन्न ; (विसे ४६४ टी)। कीरंत े देखो **कर**≕कृ । कोरमाण 🕽 कीरल पुं [ कीरल ] देश-विशेष ; ( पडम ६८, ६४ )। कीरिस देखों केरिस ; (गा ३७४ ; मा ४)। कीरी स्त्री [ कीरी ] लिपि-विशेष, कीर देश की लिपि ; (विसे ४६४ टी )। कील अक [ क्रीड् ] कीड़ा करना, खेलना । कीलइ; (प्राप्र) । वक्च —कीलंत, कितिलमाण; (सुर १, १२१; पि २४०)। संक्र-कीलेत्ता, कीलिऊण; (सुर १, ११७; पि २४०)। कील वि [दे] स्तोक, अल्प, थोड़ा; (दे २, २१)। कील देखो खील ; (पात्र )। कीलण न [ क्रीडन ] कीड़ा, खेल ; ( श्रीप )। स्ती [ °धात्री ] वालक को खेल-कूद कराने वाली दाई; (णाया १, १) і क़ीलणअ न [क्रीडनक ] खिलौना/; ( ग्रिभ २४२.) । कीलणिओं रे ह्वी [ दें ] रथ्यां, गली ; 🗸 दें २, ३१ 🕻 । कीलणी कीला स्त्री [दे] १ नव-वधू, दुलहिन ; (दे २, ३३४)। कीला स्त्री [ कीला ] सुरत समय में किया जाता हृदय-ताड़न विशेष ; ( दे २, ६४ )। कीला स्त्री [ क्रीडा ] खेल, क्रीडन ; ( सुपा ः ३४८ ; सुर १, ११७)। °वास पुं [°वास] क्रीड़ा करने का स्थान; (इक)। कोलाल न [कीलाल] रुधिर, ख्न, रक्त; (उप ८६; पात्र)। कीलालिअ वि [ कीलालित ] रुधिर-युक्त, खून वाला ; ़ ( गउड )। कीळाचण न [ क्रीडन ] खेल कराना ; ( णाया १, २ )। कीळावणय न [ क्रीडनक ] खिलौना ; ( निर १; १ )। कीलिअ न [ क्रीडित ] कीड़ा, रमण, कीड़न ; ( सम १४ ; . स २४१)।

कीलिअ वि [ कीलित ] ख्ँटा टोका हुआ ; " लिहियन्व कीलियन्त्र " ( महा ; मुपा २५४ )। कीलिआ सी [ कोलिका ] १ छाटा ख्ँटा, ख्ँटी ; ( कम्म १, ३६)। २ शरीर-संहनन विशेष, शरीर का एक प्रकार का वाँघा, जिसमें हिंडियां केवल खुँटो से वँघी हुई हां ऐसा शरीर-बन्धन; (सम १४६; कम्म १, ३६)। कीच पुं [क्लीच] १ नपुंसक ; (वृह ४)। कातर, अधीर ; ( सुर २, १४ ; गाया १, १ )। कीच पुं [ दे कीच ] पिन्न-विशेष; (पण्ह १,१--एवं ८)। कीस वि [कीद्रश ] कैसा, किस तरह का ; (भग; पगण 38)1 कीस वि [ किंस्व ] कीन स्वभाव वाला, कैसे स्वभाव का ; (भग)। कीस य [ कस्मात् ] क्यों, किस से, किस कारण से ? ( उत्र ; हे ३, ६८ )। कु य [कु] १ यल्प, थोडा ; २ निषिद्ध, निवारित ; ३ कुत्सिन, निन्दित ; (हे २, २१७ ; से १, २६; सम्म १)। ४ विशेष, ज्यादः ; ( णाया १, १४ )। °उरिस पुं [ 'पुरुप ] खराव श्रादमी, दुर्जन ; ( से १२, ३३ )। 'चर वि [°चर ] खराव चाल-चलन वाला, सद्चार-रहित; ( याचा ) । °डंड पुं [ °दण्ड ] पारा विशेष, जिसका प्रान्त भाग काष्ट का होता है ऐसा रज्ज-पाश ; (पगह १. २)। °डंडिम वि [ °दण्डिम ] दगड देकर छीना हुआ हन्य ; (विपा १, ३)। °तित्थ न [ °तीर्थ ] १ जला-शय में ऊतरने का खराय मार्ग ; ( प्रास् ६० )। २ दूवित दर्शन ; ( सम्र १, १, १)। ३ °तित्थि वि [°तीर्थिन ] द्वित मत का अनुयायो; (कुमा)। °दंडिम देखो इंडिम ; (गाया १, १--पत्र ३७) । °दंसण न -[ 'दर्शन ] दुष्ट मत, द्वित धर्म द्व (पगण २ )। 'दंसणि वि [ दर्शनिन्] १ दुष्ट दार्शनिक; २ दूपित मत का अनुयायी; (भा ६)। °दिंडि स्तां [°दृष्टि] १ कुल्सित दर्शन; ( इत २= )। २ दृषित मत का अनुयायी ; ( धर्म २)। 'दिहिय वि [ दिष्टिक ] हुए दर्शन का अनुयायी, मिथ्यात्वी; (पडम २०, ४४)। 'प्पचयण न ['प्रवचन] १ दृपित शास्त ; २ वि. दृपित सिद्धान्त को मानने वाला ; . ( यणु ) । र्ष्पाचयणिय वि [ ध्राचचितक ] १ द्पित सिद्धान्त का अनुसरमा करने वाला ; (स्य १, २, २ )। २ दृषित श्रागम-संबन्धां ( श्रनुग्रान ); ( श्रणु )।

भित्त न [ भिक्त ] खराव भोजन; (पज्य २०, १६६ )।
भार पुं [ भार ] १ कुत्सित मार ; (स्त्र २, २ )।
२ अलन्त मार, मृत-प्राय करने वाला ताडन ; (णाया १,
१४ )। 'रंडा स्त्री [ 'रण्डा ] रॉड, विधवा ; (श्रा
१६ )। 'रुवा, 'रूव न [ 'रूप ] १ खराव रूप ; (उप
३६२ टी ; पग्ह १, ४ )। २ माया-विशेष ; (भग १२,
४ )। 'लिंग न [ 'लिङ्ग ] १ कुत्सित भेष ; (दंस)।
२ पुं. कीट वगेंगः चुद्र जन्तु ; (विसे १०५४ )। ३ वि.
कुतीर्थिक, दूषित धर्म का अनुयायी ; (आदम )।
'लिंग पुं [लिङ्गिन् ] १ कीट वगैरः चुद्र जन्तु ; (अधि
०४८)। २ वि. कुतीर्थिक, असल्य धर्म का अनुयायी ;
(पण्ड १, २)। 'वय न [ 'पद ] खराव शब्द ;
'सो सोहइ दूसंतो, कइयणरइयाइं विविहकव्वाइं।
जो भंजिङण कुवयं, अनन्त्रयं सुंदरं देइ ''

(वज्जा६)। °वियप्प पुं [ °विकल्प ] कुत्सित विचार ; ( सुपा ४४)। °वुरिस देखों °उरिस ; (पडम ६४, ४४ )। °संसग्ग पुं [ °संसर्ग ] खराव सोवत, दुर्जन-संगति ; ( धर्म ३ ) । ू °सत्थ पुन [ °शास्त्र ] कुत्सित शास्त्र, त्रनाप्त-प्रणीत सिद्धान्त ; " ईसरमयाइया सन्वे कुसत्था " ( निचू ११ )। °समय पुं [°समय ] १ अनाप्त-प्रणीत शास्त्र; (सम्म १,)। २ वि. कुतीर्थिक, कुशास्त्र का प्रणेता श्रीर अनुयायी ; (सम)। °सि हिलय वि [ °श हियक ] जिसके भीतर खराव शल्य घुस गया हो वह ; ( पगह २, ४ )। °सील न [°शील ] १ खराव स्वभाव ; ( ग्राचा )। २ अव्रह्मचर्य, व्यभिचार; (ठा ४,४)। ३ वि. जिसका ब्राचरण ब्रच्छा न हो वह, दुराचारी; ( ब्रोघ ५६३ )। ४ ब्रब्रह्मचारी, व्यभिचारी ; ( टा ४, ३ )। °स्सुमिण पुंन [ °स्वप्न ] खराव स्वप्न; ( श्रा ६ )। °हण वि [ <sup>9</sup>धन ] ग्रल्प धन वाला, दरिद्र; (पगह २, १—पत्र 900)1

कु स्त्री [कु] १ पृथिवी, भूमि; "कुसमयविसासणं" (सम्म १ टी—पत्र ११४ ; से १, २६)। °त्तिक्ष न [°त्रिक] १ तीनों जगत्, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक; २ तीन जगत् में स्थित पदार्थ; (औप)। °त्तिअ वि [°त्रिज] तीनों जगत् में उत्पत्र वस्तु; (आवम)। °त्तिआवण पुन [°त्रिकापण] तीनों जगत् के पदार्थ जहां मिल संके ऐसी दुकान; (भग; णाया १, १—पत्र ४३)।

°चलय न [ °चलय ] पृथ्वी-मगडल; (श्रा २७ )। कुअरी देखो कुआँरी ; ( पि २४१ त)। कुअलअ देखो कुचलय ; ( प्राप्र )। कुआँरी देखो कुमारी ; ( गा २६८ )। कुइमाण वि [ दे ] म्लान, शुष्कः ; ( दे २, ४० )। कुइय वि [ कुचित ] अवस्यन्दित, चरित ; ( ठा ६ )। कुइय वि [ कुपित ] कुद्ध, कोप-युक्त ; ( भवि )। कुइयण्ण पुं [कुविकर्ण] इस नाम का एक गृहपति, एक गृहस्थ; (विसे ६३२)। कुउअ पुंत [ कुतुप ] स्नेह-पांत्र, घी तैल वगैरः भरनेका चमड़े का पात-विरोप; "तुप्पाइं को( ? कु )उथाइ" (पाय)। देखो कुतुव। कुउआ स्री [ दे ] तुम्बी-पात, तुम्बा ; ( दे २, १२ ) । कुऊल न [दे] १ नीवी, नारा, इजारवन्द ; ३/पहने हुए कपड़े का प्रांत भाग, ग्रञ्चल; ( दे २, ३८ )।√ कुऊहल न [ कुत्हल ] १ अपूर्व वंस्तु देखने की लालसा— टत्सुकता ; २ कोतुक, परिहास ; ( हे १, ११७ ; कुमा )। कुओ थ्र [ कुत: ] कहांसे ? ( पड् )। °इ श्र [ °चित् ] फहींसे, किसीसे : (स १८४ )। °वि म्र [ °अपि ] कहीं से भी; (काल)। कुंआरी स्त्री [कुमारी] वनस्पति-विशेष, कुवारपाठा, घी कुवार, घीगुवार : ( श्रा २० ; जी १० ) । कुंकण न [दे] १ कोकनद, रक्त कमल ; (प्रगण १--पल ४०)। २ पुं. चुद्र जन्तु-विरोप, चतुरिन्द्रिय कीड़े की एक जाति ; ( उत ३६ )। क्ंकण पुं [ कोङ्कण ] देश विशेष ; (त्रणु ; सार्घ ३४)। कं कुम न [ कुङ्कुम ] केसर, सुगन्धी द्रध्य-विशेष ; ( कुमा; श्रा १८ )। क्रंग पुं [ क्ड्रा ] देश-विशेष ; ( भवि )। कुंच सक [कुञ्च्] १ जाना, चलना ; २ अक. संकुचित होना ; ३ टेड़ा चलना ; ( कुमा; गउड )। क्तुंच पुं [क्रीडेन्च ] १ पिन्न-विशेष ; (पगह १, १ ; उप पृ २०८; उर १, १४)। २ इस नाम का एक असुर; (पात्र)। ३ इस नामका एक अनार्य देश ; ४ वि उसके निवासी लोग ; '( पव २७४ )। °रवा स्त्री [ °रवा ]' दण्डकारणंयं की इस नाम की एक नदी; (पंडम ४२, ११ )। वीरग न िवीरक ] एक प्रकार का जहाज ; ('निवू १६')। "िरि पुं [ ारि ] कार्तिकय, स्कन्द ; (पाय )। देखो कोंच।

कुंचल न [दे] मुकुल, किल, बौर; (दे२,३६; पात्र )। कुंचि वि [ कुञ्चिन् ] १ कुटिल, वकः; २ मायावी, कपटी ; (वन १)। कुंचिगा देखो कोंचिगा। कुंचिय वि [कुञ्चित ] १ संकुचित ; ( सुपा ४८ )। २ कुगडल आकार वाला, गोलाकृति; (श्रीप; जं रं)। ३ कुटिल, वकः ; (वव १)। फुंचिय पुं [ कुञ्चिक ] इस नाम का एक जैन उपासक ; (भत १३३)। कुंचिया देखो कोंचिगा। हुई से भरा हुआ पहनने का एक प्रकार का कपड़ा; ( जीत )। कुंजर पुं [ कुञ्जर ] हस्तो, हाथी ; ( हे १, ६६ ; पाय )। **ेपुर** न [ 'पुर ] नगर-विशेष; हस्तिनापुर ; ( पंजम ६५, ३४)। °सेणा स्त्री [ °सेना ] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक रानी ; ( उत २६ ) । "ावत्त न [ "ावर्त ] नगर-विशेष ; ( सुर ३, ८८ )। कुंट वि [ कुण्ट ] १ कुञ्ज, 'वामन ; ( ग्राचा )। २ हाथ-रहित, हस्त-होन ; ( पव ११० ; निचू ११ ; ग्राचा )। कुंटलविंटल न [दे] १ मंत्र-तंत्रादि का प्रयोग, पाखण्ड-विशेव: ( ग्रावम ) । २ मंत-तंतादि से ग्राजीविका चलाने वाला ; ( आक )। कुंद्रार वि [दे] म्लान, सूखा, मलिन ; (दें २, ४०)। 🗸 कुंटि स्त्री [दें] १ गठरी, गाँठ; (दे २, ३४)। २ राख-विशेष, एक प्रकार का ग्रीजार ; "मुसलुक्खलहलदंताल-कृंटिकुद्दालपमुहसत्थाणं'' ( सुपा ५२६ )। कुंठ वि किएठ । १ मंद, अलस; (श्रा १६)। २ मुखं, वुद्धि-रहित ; ( ग्राचा ) । कंड न किएड ] ५ कूँड़ा, पात-निरोष ; (षड्)।" २ जलाशय-विशेव ; (गांदि):। ३ इसं नाम का एक सरोवर ; '(ती '३'४)। ४ आज्ञा, आदेश; ''वेसमणकुंडधारिणो तिरियजंभगा देवा'' (कप्प)।. °कोलिय पुं [°कोल्टिक] एक जैन उपासकः ( उवा )। °ग्गाम पुं [ °श्राम ] मगधं देश का एक गाँव; ( कप्प; पडम २, २१ )। °धारि वि [°धारिन् ] त्राज्ञा-कारी; (कप)। 'पुर न [ 'पुर] प्राम-विशेष; (कप्प)। कुंड न [दे] ऊख पीलने का जीर्ए काएड, जो वाँस का वर्ना हुया होता है ; ( दे २,३३ ; ४,४४ )।

मुंडभी स्नी [ दे ] छोटी पताका ; ( त्रावम )। 🔨 क्ंडल पुंत [ कुण्डल ] १ कान का आभूषण ; ( भग ; श्रीप)। २ पुं विदर्भ देश के एक राजा का नाम; ( पडम २०, ७७ )। ३ द्वीप-विरोष ; ४ समुद्र-विरोष ; ४ देव-विशोप; ( जीव ३ ) । ६ पर्वत-विशेष; ( ठा १० ) । ण गोल त्राकार; ( सुपा:६२ )। °भद्द पुं [ °भद्र ] कुगडल-द्वीप का एक अधिष्ठायक देव ; (जीव ३) । °मंडिअ वि [ "मण्डित ] १ कुगडल से विभूषित । २ विदर्भ देश का इस नाम का एक राजा; ( पडम ३०, ७४ )। °महाभद्द पुं [ "महावर ] कुगडलवर समुद्र का अधिष्ठाता देव ; ( सुज १६)। °वर पुं िवर ] १ द्वीप-विरोष ; २ समुद्र-विशेप; ३ देव-विशेप; (जीव ३)। ४ पर्वत-विशेष; ( ठा ३, ४ )। °वरभद्द पुं [°वरभद्र ] कुगडलवर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; (जीव ३)। °वरमहाभद्द पुं [ °चरमहाभद्र ] कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव ; (जीव ३)। °वरोभास पुं [ °वरावभास ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र-विशेष ; /(र्डीव ३ )। °वरोभासमद पुं [ °वरावभासभद्र ] कुगडलवरावभासं द्वीप का अधिष्ठाता दंव ; (जीव ३ )। °वरोभासमहाभद्द पुं [°वराव-भासमहाभद्र ] देखो पूर्वोक्त ऋर्थ ; ( जीव ३ )। °वरो-भासमहावर g:[°वरावभासमहावर ] कुगडलवरावभास समुद्र का अधिष्टायक देव-विशेष; ( जीव ३ )। °वरोभासवर पुं [ वरावभासवर] समुद्र-विरोप का श्रिधपित देव-विरोप ; (जीव ३) कुंडला सी [ कुण्डला ] विदेहवर्प-स्थित नगरी-विरोप ; ( ठा २, ३ )। फुंडलि वि [ कुण्डलिन् ] कुण्डल वाला ; ( भास ३३ ) i फुंडिलिअ वि [ कुण्डिलित ] वर्त्व, गोल श्राकार वाला ; ( सुपा ६२ ; कप्यू )। फुंडलिआ सी [ कुण्डलिका ] छन्द-विरोप ; ( पिंग )। कुंडलोद् पुं [कुण्डलोद् ] इस नाम का एक समुद्र : (मुझ १६)। क्ंडाग पुं [ कुण्डाक ] सनिवेश-विशोग, ग्राम-विशोग; (भावम)। कुंडि देखां कुंडी ; ( महा )। फुंडिअ पुं [ दे ] प्राम का अधिपति, गाँव की मुखिया ; ( दे २, ३७ )।

कुंडिअपेसण न [ दे ] बाह्मण-विष्टि, बाह्मण की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा : (दे २, ४३)। कुंडिगा ) स्त्री [कुण्डिका] नीचे देखो ; (रंभा ; कुंडिया ∫ ब्रनु १; भग; साया २, १)। कुंडी स्त्री [ कुण्डी ] १ कुण्डा, पात्र-विशेष ; " तेसिमहो-भूमीए ठविया कडी य तेल्लपडिपुत्रा '' ( सुपा २६६ )। २ कमण्डल, संन्यासी का जल-पात्र ; ( महा )। कुंढ देखो कुंठ ; ( सुपा ४२२ )। कुंढय न [ दे ] १ चुल्ली, चुल्हा ; २ छोटा वरतन ; ( दे २, ६३ )। कुंत पुं [दे ] शुक, तोता ; (दे√रं, २१)। कुंत पुं [ कुन्त ] १ हथियार विशेष, भाला ; ( पण्ह १, १ ; श्रीप)। २ राम के एक सुभट का नाम; (पडम ४६,३८)। कुंतल पुं [कुन्तल ] १ केश, वाल ; (सुर १, १ ; सुपा ६१; २०० )। २ देश-विशेष ; (सुपा ६१ ; उव ४६५)। °हार पुं [ ॰हार ] धिम्मल्ल, संयत केश ; (पात्र)। कुंतल पुं [ दे ] सातवाहन, नृप-विशेष ; (दे २, ३६ )। कुंतला स्त्री [ कुन्तला ] इस नाम की एक रानी; (इस ) 🛵 कुंतली स्त्री [दे] करोटिका, परोसने का एक उपकरण ; (दे २, ३८)। क्ंतली/स्री [ कुन्तली ] कुन्तल देश की रहने वालो स्री; कप्पू )। कुंती स्री [दे] मञ्जरी, वौर; (दे २, ३४)। कूंती स्त्री [ कुन्ती ] पागडवों की माता का नाम ; ( उप ६४८ टी )। °विहार पुं [ °विहार ] नासिक-नगर का एक जैन मन्दिर, जिसका जीर्णोद्धार कुन्तीजी ने किया था ; ( ती कुंतीपोद्दलय वि [दे] चतुष्कोण, चार् कोण वाला ; (दे २, ४३ )। कुंथु पुं [ कुन्थु ] १ एक जिन-देव, इस प्रवसर्पिणी काल में उत्पन्न सतरहवाँ तीर्थकर श्रीर छठवाँ चक्रवर्ती राजा : ( सम ४३ ; पडि )। २ हरिवंश का एक राजा; (पउम २२, ६८)। 🥻 ३ चमरेन्द्र की हस्ति-सेना का अधिपति देव-विशेष; (ठा ४, १--- पत्र ३०२ )। ४ एक चुद्र जन्तु, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; ( उत्त ३६ ; जी १७ )। कुंद पुं [ कुन्द ] १ पुण्य-गृज्ञ विशेष; (जं २ )। २ न पुण्य-विरोप, कुन्द का फुल; ( सुर २, ७६; गाया १,१)। ३

विद्याधरों का एक नगर ; (इक)। ४ पुंन छन्द-विशेप; (पिंग)। कुंदय वि दि करा, दुर्वल ; (दे २, ३७)। कुंदा स्त्री [ कुन्दा ] एक इन्द्राणी, मानिभद्र इंद्र की पटरानी; **⊾**:( इक )। कुंदीर न [ दे ] विम्बी-फल, कुन्दरन का फल ; (/र्द २, ३६)। क्ंदुक्क पुं [ कुन्दुक्क ] वनस्पति-विशेषः ( पगण १ -- पत्र 89)1 कुंदुरुक्क पुं [ कुन्दुरुक ] मुगन्धि पदार्थ-विशेष ; ( णाया १; १---पत्र ४१ : सम १३७ )। कुंदुल्लुअ वुं [ दे ] पिन्न-विरोप, ऊतुक, उल्लू ; (पाऋ)। कुंधर पुं [दे] छ। यो मछली ; (दे २, ३२)। 🏏 कुंपय पुंत [ कृपक ] तील वगैरः रखने का पात्र-विशेष ; ( स्यग ३१ )। कुंपल पुंत [ कुट्मल, कुड्मल ] १ इस नाम का एक नरक ; २ मुकुल, कलि, कलिका; (ह १, २६ ; कुमा ; पड्)। कुंबर [ दे ] देखो कुंधर ; (पात्र )। 🏑 कुंभ पुं [ कुम्भ ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा, भगवान <्मिल्लिनाथ का पिता ; ( सम १११; पडम २०, ४४′)। २ स्वनाम-ख्यात जैन महर्षि, अठारहवें तीर्थंकर के प्रथम शिप्य; (सम १४२)। ३ कुम्भकर्ण का एक पुत्र; (से १२,६४)। ४ एक विद्याघर सुभट का नाम ; ( पडम १०, १३ ) । १ पर-माधार्मिक देवों की एक जाति ; (सम २६)। ६ कलश, घड़ा ; ( महा ; कुमा )। ७ हाथी का गगड-स्थल; (कुमा)। प्रान्य मापने का एक पिरमाण ; ( प्राणु )। ६ तरने का एक उपकरण ; ( निचू १ )। १० ललाट, भाल-स्थल ; ( पव २ )। ११ °अण्ण युं [°कर्ण ] रावण के छाटे भाई का नाम; (१४, ११)। 'आर पुं [ 'कार ] कुम्हार, घड़ा ब्रादि मिटी का वरतन वनाने वाला; (हे १, ८)। "उर न ["पुर] नगर-विशेष; ( दंस ) । "गार देखो "आर ; ( महा )। °ग्ग न [ °ग्न ] मगध-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण; ( गाया १, ८—१त्र १२४) ।°सेण वुं [°सेन ] डित्सिर्पगी काल के प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम; ('तित्थ )। क्ंभंड न [ कुष्माण्ड ] फल-विशेष, कोहला ; ( कप्पू )। कंभार पुं [कुम्भकार ] कुम्हार, घड़ा आदि मिटी का वरतन वनान वाला ; (हे १,८)। °ावाय पुं [ °ापाक ] कुम्हार का वरतन पकाने का स्थान; ( ठा ८ )। कंभि पुं [ कुम्भिन् ] १ हस्ती, हाथी ; ( सण )। २ नपुं-सक-विशेष, एक प्रकार का पणड़ पुरुष ; (पुण्क १२७) ।

मुर्भिणी सी दि ] जल का गर्त ; (दे २, ३८)। कुंभिय वि [कुम्भिक] कुम्भ-परिमाण वाला ; (ठा ४,२)। कुंमिल र्षु [दे कुम्मिल] १ चोर, स्तेन ; (दे २, ६२ँ; विक ४६) । २ पिशुन, दुर्जन ; (दे २, ६२)। कुंभिल्ल वि/ दें ] खोदने योग्य ; ( दे २, ३६.) । कुंभी स्त्री [ कुम्भो ] १ पात्र-विशेष, घड़े के आकार वाला छोटा केए ; (सम १२५)। २ कुम, घड़ा ; (जं३)। °पाग वुं िपाक ] १ क्ंभी में पकता : ( पण्ह २, ४ )। २ नरक की एक प्रकार की यातना ; (स्त्र-१, १, १)। कंभी सी [ कुप्माण्डी ] कोहले का गाछ; "चलियो कंभी-फल दंतुरामु" ( गउड )। कुंभी स्वी [दें] केश-रचना, केश-संयम ; (दे २, ३४)। फ्रंभील पुं [ कुम्भील ] जलवर प्राणि-विशेष, नक, मगर ; (चारु ६४)। कुंभुक्मच पुं किम्भोद्भव ] ऋषि-विशेष, अगस्त्य ऋषि ; (कप्पू)। कुकुला स्त्री [ दें/] नवोड़ा, दुलहिन ; ( दे २, ३३ )। कुकुस [ दे ] देखो कुक्कुस ; (दस ४, ३४)। कुकुहाइय न [ कुकुहायित ] चलते समय का शब्द-विशंप; (तंडु)। कुकूल पुं [ कुकूल ] कारीपाग्नि, कंड की आग ; ( पगह 9, 9) 1 कुक्क देखो कोक्क । कुक्कइ ; (पि १६७; ४८८) ! कुक्क वुं [दे] किता, कुक्कुर; "कुक्केहि कुक्क हि अ बुक्कग्रंते" ( मुँच्छ ३६ )। कुक्कयय न [दे] ब्राभरण-विशेष ; "ब्रदु अंजिणं त्रालंकारं कुक्कययं मे पयच्छाहि" ( सुत्रा १, ४, २, ७ )। देखी कुनकुडय। कुक्की सी [दे] कुती, वुकुरी : ( मृच्छ् ३६ )। ... कुक्कुअ वि [कुत्कुच] भाँड की तरह शरार के अवयवों की कुचेष्टा करने वाला ; (धर्म २ ; पव ६ )। कुक्कुअ न िकोकुच्य व कुचेष्टा, कामीत्पादक ग्रंग-विकार ; ( पउम ११, ६७ ; श्राचा )। कुक्कुअ वि [ कुकूज ] ग्राजन्द करने वाला ; (उत २१)। कुक्कुआ स्री [ कुचकुचा ] ग्रवस्यन्दन, ज्ञरण; ( वृह ६)। कुक्कुइअ वि किरोकुचिक । भाँड की तरह क्चष्टा करने वांला, काम-चेष्टा करने वाला : ( भग : ग्रौप )।

कुवकुइअ न [ कोकुच्य ] काम-कुचेष्टा ; " भंडाईण व नयणाइयाण सवियारकरणमिह भणियं। कुक्कुइयं'' (सुपा ५०६; पडि )। कुक्कुड पुं [ कुक्कुट ] १ कुक्कुट, मुर्गा ; (गा १८२ ; ड्या )। २ वनस्पति-विशेष ; ( भग १४ )। ३ विद्या द्वारा किया जाता हस्त-प्रयोग-विशेष ; ( वव १ )। °मंसय न [ 'मांसक ] १ मुर्गा का मांस ; २ वीजपूरक वनस्पति का गुदा ; (भग ११)। कुयकुड वि [ दे ] मत, उन्मत ; ( दे २, ३७ )। कुवकुडय न [ कुक्कुटक ] देखो कुक्कयय ; ( सूत्र १, ४, २, ७ टो )। कुक्कुडिया ) स्री [ कुक्कुटिका, टो ] कुक्कुटो, मुर्गी ; कुक्कुडी । ( णाया १, ३ ; विपा १, ३ )। कुवकुडेसर न [ कुक्कुटेश्वर ] तीर्थ-विशेष ; ( ती १६)। कुक्कुर पुं [ कुक्कुर ] कुता, :स्वान ; ( पडम ६४, ५० ; मुपा २७७ ) । कुक्कुरुड पुं [दे] निकर, समूह ; (दे २, १३)। कुक्कुस वुं [ दे ] धान्य ब्रादि का छिलका, भूँसा ; ( दे २, २६ ; दस ४, ३४ )। कुनकुह पुं [ कुक्कुभ ] पित्त-विशेष ; ( गउड )। कुक्खि [ दे कुक्षि ] देखो कुच्छि; ( दे २,३४; श्रीप ; स्वपन ६१; कर ३३)। . . कुग्गाह वुं [ कुम्राह ] १ कदाग्रह, हठ ; (उप ८३३ टी)। २ जल-जन्तु विशेष ; " कुम्माहमाहाइयजंतुसंकुलं। " ( सुपा ६२६ )। कुच पुं [ कुच ] स्तन, थन ; ( कुमा )। कुच्च न [ कुर्च ] १ दाढ़ी-मूँछ ; (पात्र:; ब्रिभ २१२ ) । २ तृग-विशेप ; ( पगह २, ३ ) । देखो कुच्चग । फुच्चंधरा स्रो [ कुर्चधरा ] दाड़ी-मूँछ, धारण करने वाली ; ( ब्रोघ =३ भा )। कुच्चग ) दंखां कुच्च ; ( ब्राचा २, २, ३ ; काल )। कुच्चय ∫ ३ कूर्चा, तृगा-निर्मित तृलिका, जिससे दीवाल में चृना लगाया जाता है ; ( उप प्र ३४३ ; कुमा )। कुच्चिय वि [ कृचिंक ] दाही-मूँछ वाला ; ( वृह १ )। कुच्छ सक [कुत्स् ] निन्दा करना, धिक्कारना। कु-कुच्छ, कुच्छणिड्ज ; ( श्रा २७ ; पाह १, ३ )। युन्छ पुं [ कुत्स ] १ मवि-विशेष ; २ गोत्र-विशेष ; " येगस्त मं अञ्जसिवभृद्दस्त कुच्छसगुतस्त " ( कृप्य )।

कुच्छ देखो कुच्छ=कुत्स् । कुच्छग पुं [ कुटसंक ] वनस्पति-विशेष ; ( सूत्र २, २ )। कुन्छणिज्ज देखो कुन्छ=कुत्स्। " अन्नेसिं कुन्छणिज्जं साणागां भवखिणज्जं हि " ( श्रा २७)। कुञ्छा स्त्री [ कुत्सा ] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा; (ग्रोघ ४४४; उप ३२० टी )। कुच्छि पुंस्री [ कुक्षि ] १ उदर, पेट ; ( हे १, ३४ ; स्वा; महा )। २ अठचालीस अंगुल का मान ; (जं २ )। .°किमि पुं [ °कृमि ]: उदर में उत्पन्न होता कीड़ा, द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष:; (परण १)। °धार पुं िधार ] १ जहाज का काम करने वाला नौकर ; " कुच्छिधारकन्नधार-गञ्भजसंजताणावावाणियगा '' (णाया १, ८—पत्र १३३)। २ एक प्रकार का जहाज का व्यापारी; ( णाया १, १६)। °पूर पुं [°पूर] उदर-पूर्ति ; (वन ४) । °वेयणा स्त्री [ °वेदना ] उदर का रोग-विशेष; ( जीव ३ )। °सूल पुंत [ °शूळ ] रोग-विरोवं ; (णाया १, १३; विपा १, १)। कु च्छिंभरि वि कि किस्मिम्भरि । एकलपेटा, पेट्र, स्वाथीं; "हा तियचरित्तकुर्तिसं(? चिछं )भरिए! '' (रंभा )। कुच्छिमई स्रो [दे. कुक्षिमती ] गर्भिणो, श्रापन्न-सत्वर्धः (दे २, ४१; षड्)। कुच्छिप वि [ कुटिसत ] खराव, निन्दित, गर्हित ; ( पंचा ७;भवि)। कुच्छिरल नः[ंदे ] १ यृति का विवर, वाड़ का छिद्र ; ( दे २, २४ ) I V २ छिद्र, विवर ; ( पात्र ) I कुच्छेअय पुं [ कोक्षेयक ] तलवार, खड्ग ; ( दे १, १६१; पड् ) । कुज पुं [ कुज ] वृत्त, पेड़ ;ं( जं २ )। कुजय पुं [ कुजय ] ज्यारी, ज्याखोर; (स्य १, २, २)। कुज्ज वि [ कुञ्ज ] १ कुञ्ज, वामन ; (सुपा २ ; कप्पू )। २ पुंन पुष्प-विशेष ; ( षड् )। कुज्जय पुं [ कुञ्जक ] १ वृत्त-विशेष, शतपत्रिका ; (पटम ४२, ८ ; कुमा)। २ न उस यृत्त का पुष्प ; "बंधेडं }~ कुज्जयपसूगां" (हे १, १८१)। कुज्म सक [ क्रुध्र ] कोध करना, गुस्सा करना। कुज्मइ ; (हे४, २१७; पड्)। कुट सक [ कुट्ट् ] १ कृटना, पीटना, ताड़न करना। २ काटनां, छेदना । ३ गरम करना । ४ उपालम्भ देना । भवि--कुटइस्सं ; (पि ४२८) । वक्त--कुटितः; ( मुर ११,

१)। क्वक् कुट्टिजंत, कुट्टिजमाण: (मुपा ३४० ; प्रास् ६६ ; राय )। संक्रं-कुट्टिय; ( भग १४, ⊾ कुट पुं [ कुट ] घड़ा, कुम्भ ; ( सुत्र २, ७ ), । कुट पुन [ दे ] १ काट, किला ; "दिज्जीत्/कवाडाइ कुट्वरि भडा ठविज्जंति'' ( मुपा ५०३ )। रे नगर, शहर; ( मुर १४, ८१ )। °वाल पुं [°पाल ] कोटवाल, नगर-रज्ञक ; (सुर १४, ८१)। कुट्टण न [ कुट्टन ] १ होदन, चूर्णन, भेदन ; ( श्रीप )। २ कृटना, ताड़न ; ( हे ४, ४३⊏ )। कुट्टणा स्त्री [ कुट्टना ] शारीरिक पोड़ा; ( सत्र १, १२)। कुटुणी स्त्री [ कुटुनी ] १ मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी, जिसमं चावल आदि अन कूटे जाते हैं ; (बृह १)। २ इती, कृटनी, कुहिनी ; (रंभा)। कुट्टा खी [ दे ] गौरी, पार्वती ; ﴿ दं २, ३४ )। कुट्टाय पुं [ दे ] चर्मकार, मोची ; (र दे २, ३७ )। कृष्ट्रि'त देखी कुट्ट=ब्रह् । **⋌**कृष्ट्रिंतिया देखो कोष्ट्रंतिया ; ( राज ) । कुट्टिंच [ दे ] देखां कोट्टिंच ; ( पात्र )। कुट्टिणी स्त्रो [ कुट्टिनी ] कूटनी, दृती ; ( कप्प ; रंभा )। क़ड़िम देखां कोहिम=कुटिम; (भग ८, ६; राय;

जीव २)।

कुट्टिय वि [ कुट्टित ] १ कूटा हुआ, ताड़ित; (सुपा १४; उत १६)। २ छिन्न, छेदित; (वृह १)।

कुट्ट पुंन [ कुष्ट ] १ पसारी कं यहां वेची जातो एक वस्तु; (विसं २६३; पगह २, ४)। २ रोग-विशेष, कोइ; (वव ६)।

कुट्ट पुं [ कोष्ट ] १ उदर, पेट; "जहा विसं कुटुगर्यं मंतमूल-

विसारया। वंजा हणंति मंतिहिं" (पिंड)। २ कोठा, कुरायूल, धान्यभरने का वड़ा भाजन ; (पण्ड २, १)। धुद्धि वि [धुद्धि ] एक बार जानने पर नहीं भूलने वाला ; (पण्ड २, १)। देखो कोड, कोडग। कुट वि [कुप्ट] १ सिपन, अभिशत ; २ न साप, अभि-

कुट्ठ वि [क्रुष्टु] १ सपित, श्रमिशत ; २ न. साप, श्रमि-- साप-सब्द ; "उड्ढं कुढ़ कहिं पेच्छता श्रागया इत्थ" ( सुपा - २५० ) ।

कुट्टा स्त्री [ कुछा ] इमली, चिन्न्या ; ( वृह १ )। कुट्टि वि [ कुछिन् ] कुछ रोग वाला ; (सुपा २४३ ; ४७६)।

कुड पुं [ कुट ] १ घड़ा, कलश ; ( दे २, ३४ ; गा २२८ ; विसे १४१६)। २ पर्वत ; ३ हाथी वगैरः का वन्धन-स्थान; (साया १, १--पत्र ६३)। ४ वृत्त, पेड़; " तरृवियसिहंडमंडियकुडग्गां " ( सुपा ' १६२ )। °कंठ पुं [ °कण्ठ ] पात्र-विशेष, घड़ा के जैसा पात्र ; ( दे २, २०)। °दोहिणी स्त्री [°दोहिनी] घट-पूर्ण दूध देने वाली ; (गा ६३७)। कुडंग पुंन किटङ्क । १ कुञ्ज, निकुञ्ज, लता वगैरः से ढ़का हुआ स्थान ; ( गा ६८० ; हेका १०४ )। र वन. जंगल ; ( उप २२० टो )। ३ वॉस की जाली, वॉस की. वनी हुई छत ; ( वृह १ ) । ४ गहर, कोटर ; ( राज ) । १ वंश-गहन ; ( गाया १, ८ ; कुमा )। कुडंग पुन [दे कुटङ्क ] लता-गृह, लता से हका हुया घर/ (दं २, ३७; महा; पाद्य; पड्)। कुडंगा सी [ कुटड्डा ] लता-विशेष ; ( पडम ४३, ७६ )। कुडंगी स्त्रो [दे कुटङ्की ] वाँस की जाली ; " एक्कपृहारेख निवडिया वंसकुडंगी " ( महा ; सुर १२, २००/; उप पृ २=१)। कुडंब देखो कुडुंब ; ( महा ; गा ६०६ )। कुडग देखां कुड ; ( श्रावम ; सृथ १, १२ )। कुडभो ह्या [ कुटभो ] छोटो पताका ; ( सम ६० )। 🔧 कुड्य न [ दे ] लता-गृह, लता से आच्छादित पर, कुटीर, भोंपडा : ( दे २, ३७ )। कुडय पुन [ कुटज ] वृत्त-विशेष, कुरैया ; ( गाया १,६; पग्रा १७; स १६४), "कुडर्य दलइ" (कुमा)। कुडव पुं [ कुडव ] त्रनाज नापने का एक माप ; ( गाया १, ७ ; उप पृ ३७०)। कुडाल देखें कुड़ाल ; ( उवा )। कुडिंअ वि [ दे ] कुळ्ज, वामन ; ( पात्र )। कुडिआ सी [दे] वाइ का विवर ; (दे 3, रे४)। कुडिच्छ न [दे] १ बाड़ का छिद्र ; २ हिटी, फोंपडा। ३ वि ब्रटित, छिन्न ; (दे २, ६४)। कुडिल वि [ कुटिल ] वक, टेढा ; ( सुर १, २० ; २, न्ह ) I कुडिलविडल न<sup>्</sup>[ **दे़** कुटिलविटल ]/ हस्ति-शिका ; (राज)। कुडिव्ल न दि ] १ छिद, विवर ; (पार्थ)। २ वि. कुञ्ज, कूबड़ा ; ( पात्र )।

```
कुडिल्लय वि [दे कुटिलक ] कृटिल, टेड़ा, विकं ; (दे र,
 ४०; भिति)।
कुडिग्वय देखां कुलिन्वय ; ( राज )।
कुडी स्त्री किटी ] छोटा गृह, भ्रोंपड़ा, कुटीर, ( सुपा १२० ;
 यज्जा ६४)।
कुडोर न [कुटीर] भोंपड़ा, कुटी; (हे ४, ३६४:
  पडम ३३, ८४ )।
कुडीर न [दे] वाड़ का छिद्र ; (दे २, २४)।
कुडुंग वुं [ दे ] लताग्रह, लतात्रों से इका हुआ घर ; ( षड्;
 गा १७४ ; २३२ अ )।
कुडुंच न [ कुटुम्च ] परिजन, परिवार, स्वजन-वर्ग ; ( उवा :
 महा ; प्रास १६७ )।
कुडुंचय ९ं [ कुस्तुम्चक ] १ वनस्पति-विशेष, धनियाँ ;
 (पगण १ -- पत्र ४०)। २ कन्द-विशेष ; " पलंडलसण-
 कंद य कंदली य कुडुंबए " ( उत्त ३६, ६८ का )।
कुडुंवि ो वि [ कुटुम्बिन्, °क ] १ कुटुम्ब-युक्त, गृहस्थः
कुड्रं विभ र कुनवे वाला, कर्पक ; (गउड)।
 संबन्धोः " सोभागुगासमुदएणं आगाणकुडुंविएगां " ( कप्प )।
कुडुंबीअ न [ दे ] सुरत, संभोग, मैथुन ; ( षड् )।
कुड़ंभग पुं [ दे ] जल-मगह्क, पानी का मेड्क: (निचू १)।
कुडुक्क पुं [दे] लता-गृह ; ( पुड् )।
कुडू चिच न [ दे ] सुरत, संभोग, मैथुन् ; ( दे २, ४१ )।
कुडुल्ली ( अप ) स्त्री [ कुटी ] कुटिया, भोंपड़ी; (कुमा) ।
कुड़ पुन [ कुड्य ] १ भिति, भीत ; ( पडम ६८, ६ ; हे
 २, ७८ ) ।
    " अञ्जं गत्रोति अञ्जं गत्रोति अञ्जं गत्रोति गणिरीए।
       पडमिव्यय दियहदे कुट्टा लेहाहिं चित्तलियां "
                                      (गा २०≒ )।
कुड़ न [दे] ब्रारचर्य, कौतुक, कुत्तृहल्; (दे २,३३;
 पाय ; पर् ; है २, १७४ )।
कुड़िमिलोई [ दे ] गृह-मोधां, छिपकती ; (दे २, १६)।
कुटुरियणी स्त्री [ दे कुड्यलेपनी ] सुधा, खडी, खटिका ;
 (दे २, ४२)।
कुड़ान्ट न [ दे ] हल का उपला विस्तृत ब्रंश ; ( उवा ) ।
कुढ पुन [दे] १ चुरायी हुई बस्तु की खोज में जाना ; ( दे
  २,६२; सुपा ४०३)। २ छीनी हुई चीज की छुड़ाने
 दाला, वापिय लेने वाला ; (दे २, ६२)।
```

```
कुढार पुं [ कुठार ] कुल्हाडा, फरसा ; ( हे १, १६६ ;
कुढावय न [दे] अनुगमन, पोक्ने जाना ; ( त्रिसे १४३६
 टी )।
कुढिय वि दि ] कूड, मूर्व, वेसमभ : " कूयंति नेउराइं
 पुणो पुणो कुढियपुरिसोव्व "' ( मुर्र ३, १४२ )।
कुण सक कि करना, बनाना । कुणइ, कुणउ, कुण ;
 (भग; महा; सुपा ३२०) । वक् --कुणंत, कुण-
 माण ; (ना १६४ ; सुपा ३६ ; ११३ ; श्राचा )।
कुणक्क पुं कुणक वनस्पति-विशेष ; ( पराण १---पत्र
 ३४ )।
कुडव न [ कुणप ] १ मुरदा, मृत-शरीर ; ( पात्र ; गउड)।
 २ वि. दुर्गन्थी ; (हे १, २३१)।
कुणाल पुंच [कुणाल ] १ देश-विशेष ; ( गाया १, ८ ;
 उप ६८६ टी )। २ प्रसिद्ध महाराज अशोक का एक पुत्र;
 ( विसे ८६१ )। °नयर न ि °नगर र एक शहर,
 उजैन ; " त्रासी कुणात्तनयरे " ( संथा )।
कुणाला स्रो [कुणाला] इस नाम की एक नगरी; ( सुपा 🔾
 903)1
कुणि ) पुं [कुणि ] १ हस्त-विकल, टूँठ, हाथ-कटा
कुणिअ र् मनुज्य ; (पडम २, ७७)। र जन्म से ही
 जिसका एक हाथ छोटा है। वह ; ३ जिसका एक पाँव छोटा
 हो, खञ्ज ; (पगह २, ४--पत्र १४० ; ग्राचा )।
कुणिआ स्त्री [दे] दृति-विवर, वाड़ क्रा छिद्र ; (दे २,
 २४ ) ।
कुणिम पुन [देकुणप] १ राव, मतक, मुरदा; (पगह २,
 ३)। २ मांस; ( ठा ४, ४; श्रोपं )। ३ नरकावांस-
 विशेष ; (स्त्रा १, ४, १)। ४ शव का रुधिर, वसा
 वगैर: ; (भग ७, ६)।
कुणुकुण अक [ कुणुकुणाय ] शीत में कम्प होने पर 'कड़
 कड़' त्रावाज करना । वक्त-कुणुकुणंत ; (मुर २, १०३)।
कुण्हरिया स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष ; (पगण १---पत्र
 ३४ )।
कुतत्ती स्त्री [दे] मनोरथ, वाञ्छा ्ः/( दे २, ३६ )।
कुतुच पुन [ कुतुप ] १ तैल वगैरः भरने का चमड़े का पात्रः
 (दे ४, २२)। देखो कुउअ।
कुत्त पुं [दे] कुत्ता, कुर्कुर ; (रंभा )। -
```

कुत्त न [ दे कुतक ] टेका, द्रजारा ; ( विषा १, १—पत्र कुत्तिय पुंस्ती दि ] एक जात का कीड़ा, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष ; "करालिय कृतिय विच्कु" ( त्राप १७ ; पभा ४१)। . कुत्ती स्रो [ दे ] कुतो, कुकुरी ;् ( रंभा )। 🎺 कुत्थ य [ कुत्र ] कहां, किस स्थान में ? ( उत्तर १०४ )। कुत्थ दे तो कह । कुत्यसि; कुत्यसु ; (मा ४०१ अ)। कुत्यण न [ कोथन ] सड़ना, सड़ जाना ; ( वव ४. ) 4 कुत्थर न [दे] १ विज्ञान ; (दे २, १३)। २ कंटर, वृत्त की पंल, गह्रर ; ( मुपा २४६ ) । ३ सर्प वगैरः का विल ; ( उप ३४७ टी.)। कुत्थं व पुं [ कुस्तुम्व ] वाय-विशेष ; ( राय ) । . कुट्युंभरी स्त्री [ कुस्तुस्वरी ] वनस्पति-विशेष, धनियाँ : (परागा १-पन्न ३१)। कुत्थुह पुन [ कौस्तुम ] मणि-विशेष, जो विष्णु की छाती पर रहता है ; (हेका २४०)। कुत्थुह्वतथ न [दे]नीवी, नारा, इजारवन्द ; (दे २, ३८)। कुदो देखो कुओ; (हे १, ३७)। कुद्द वि [ दे ] प्रभूत, प्रचुर ;√(दे २, ३४ )। कुहण पुं[दे] रासक, रासा ; (दे २, ३८)। कुह्व पुं [ कोद्रच ] धान्य-विशेष, कोदा, कोदव ; ( सम्य 92)1 कुद्दाल पुं [ कुद्दाल ] १ भूमि खोदने का सायन, अदार, कुदारी ; (सुपा ४२६)। २ बृज्ञ-विशेष ; (जं २)। कुद्ध वि [ ऋ ुद्ध ] कुपित, कोध-युक्त ; ( महा )। कुटप सक [ कुप् ] कोप करना, गुस्सा करना। कुप्पइ ; ( उव ; महा )। वक - कुप्पंत ; (सुपा १६७ )। कु-कुष्पियव्य ; (स ६१)। कुष्प सक [भाप् ] वं।लना, कहना। कुष्पहः (भिन )। कुट्प न [ कुट्य ] सुवर्ण श्रीर चाँदी को छोड़ कर श्रन्य धातु त्रीर मिट्टी वगैरः के बने हुए गृह-उपकरण ; "लोहाई उन-क्खरां कुण्यं" ( बृह १ ; पडि )। कृत्यत पुं [दे ] १ गृहाचार, घर का रिवाज, २ समुदाचार, सदाचार ; (दे २, ३६)। कुष्पर न [दे] सुरत के समय किया जाता हृदय-ताड़न-विशेष ; २ समुदाचार, सदाचार ; ३ नर्म, हाँसी, ट्यूंग; (दे २, ६४ )।

कुप्पर पुं [ कूर्पर ] १ कफोणि, हाथ का मध्य भाग; २ जानु, घुटना ; ३ रथ का अवयव-विरोप ; (जं ३ )। कुप्पर वुं [ कर्पर ] देखां कप्पर। भीत की परत, भीत की जीर्ण-शोर्ण थर; "एयाओ पाडलावंडुकुप्परा जुल्एभितीओ"? ் ( गउड ) । कुप्पल देखो कुंपल ; (पि २००)। कुप्पास पुं [ कूर्पास ] कञ्चुक, काँचली, जनानी कुरती ; (हे १, ७२; कम्पु; पाद्य)। कु व्यिय वि [कु पित ] १ कु पित, कुद्ध; २ न् कोध, गुस्सा; "कुप्पियं नाम कुज्मियं" ( ब्राचू ४ )। कुष्पिस देखो कुष्पास ; (हे १, ७२ ; दे २, ४० )। ो भगवान् मिल्लिनाथ का शासनाधिष्ठायक यच् ; (पव २७)। कुवेर पुं [कुवेर] १ कुवेर, यक्त-राज, धनेश ; (पाय ; गउड )। २ भगवान् मल्लिनाथ का शासनाधिष्ठाता यन-विशेष; (संति ८)। ३ काञ्चनपुर के एक राजा का नाम; (पटम ७, ४५)। ४ इस नाम का एक श्रेष्टी; (उप ७२८ टी)। ५ एक जैन मुनि; (कप्प)। °दिसा पुं [ °दिश् ] उत्तर दिशा ; ( सुर २, ८४ )। °नयरी स्त्री [ °नगरी ] कुवेर की राजधानी, झलका ; (पाय)। कुबेरा स्त्री [कुबेरा] जैन साधु-गण की एक शाखा ; (कप्प)। कुट्यड वि [दे] कूबड़, कुट्ज, वामन ; (श्रा २७)।🗸 कुञ्चर पुं किञ्चर विश्रमण के एक पुत्र का नाम; (अंत ४)। कुमंड पुं [कुभाण्ड] देव-विशेष की जाति; (ठा२,३---पत्र ८४)। कुर्महिंद पुं [ कुभाण्डेन्द्र ] इन्द्र-विरोष, कुभागड देवों का स्वामी ; ( ठा २, ३ )। कुमर देखां कुमार; (हे१,६७; सुपा २४३; ६५६; कुमा)। कुमरी देखो कुमारी; (कप्पू ; पात्र )। कुमार पुं [ कुमार] १ प्रथम-वय का वालक, पाँच वर्ष तक का लड़का; (ठा १०; खाया १,२)। २ युवराज, राज्याई पुरुष ; ( पण्ह १, ४ )। ३ भगवान् वासुपूज्य का शासनाधिष्टाता यद्म ; (संति ७)। ४ लोहकार, लोहार ; "चवेडमुद्रिमाईहिं कुमारहिं अयं पिव" ( उत २३ )। ५ कात्तिंकेय, स्कन्द ; (पात्र )। ६ शुक पत्ती ; ७ घुड़सवार ; प्रसिन्धु नदः ६ वृत्त-विशेष, वरुण-तृत्तः (हे १, ६७)। १० अ-विवाहित, ब्रह्मचारी; (सम ४०)। °ग्गाम पुं [ °ग्राम ] श्राम-विशेष ; (श्राचा २,३) । °णंदि

वुं [ "नन्दिन् ] इस नाम का एक सोनार ; ( श्रावम )। °श्रमा पुं [ °श्रमी ] एक जैन साधु ; (कप्प )। °वाल पुं िपाल ] विक्रम की वारहर्थी शताब्दी का गुजरात का एक मुप्रसिद्ध जैन राजा ; ( दे १, ११३ टी ) ।/ कुमार पुं दि ] कुन्नाँग का महोना, न्यास्त्रिन भास ; (ठा२,१)। कुमारा खी [ कुमारा] इत नाम का एक संनिवेश ; "तत्रो भगतं कुमागण् मंनिवेमं गयो।" ( य्रावम )। कुमारिय पुं किमारिक क्याई, शौनिक 🕫 ( वृह १ )। कुमारिया ह्यी [कुमारिका ] देखो कुमारी : (पि ३४०)। कुमारी हो [ कुमारी ] १ प्रथम वय की लड़की ; २ अवि-वाहित कन्या ; ( हे ३, ३२ )। ३ वनस्पति-विशेष, घीछ-ग्रागी ; ( पव ४ )। ४ नवमल्लिका ; १ नदी-विशेष ; ६ जम्पू-द्वीप का एक भागः; ७ वनस्पति-विशेष, अपराजिता ; = सीता ; ६ वड़ी इलाची ; १० वन्थ्या ककड़ी की लता ; ११ पिन-विशेप ; (हे ३,३२)। कुमारी हो [ दे कुमारी ] गेर्री/ पावती ; (दे २, ३४)। कुमुअ पुं [ कुमुद ] १ इस नाम का एक वानर ; (से १,३४)। २ महाविदेह-वर्ष का एक विजय-युगल, भूमि-प्रदेश-विशेष ; ( ठा२, ३--- पत्र =० )। ३ न चन्द्र-विकासी कमल ; ( गाया १, ३--पन ६६; से १, २६ )। ४ संख्या-विशेष, कुमुदाङ्ग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (जो २)। १ शिखर-विशेष; (ठा ८)। ६ वि. मुख्यी में त्रानन्द पाने वाला; ७ खराव प्रीति वाला; ( से १, २६ ो देखो कुमुद्। कुमुअंग न [ कुमुदाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'महाकमल' को चौराती लाख से गुणने पर जो संख्या लव्य हो वह; (जो२)। कुमुआ सी [ कुमुदा ] १ इस नाम की एक पुष्करिणी ; ( जं ४ )। २ एक नगरी ; ( दीव )। कुमुइणी शी [ कुमुदिनी ] १ चन्द्र-विकासी कमल का पेड़;

टी)।
कुमुद देखी कुमुल; (इक)। देव-विमान विशेष; (सम
३३; ३४)। "गुम्म न ["गुल्म] देव-विमान-विशेष;
(सम ३४)। 'पुर न ['पुर] नगर-विशेष; (इक)।
'प्पभा खी ['प्रभा] इस नाम की एक पुष्करिणी;
(जं४)। 'चण न ['चन] मधुरा नगरी के समीष
का एक जद्गल: (ती २१)। 'गिर थुं ['कर] कुमुदपण्ड, कुमुदों ने भरा हुया वन; (पण्ड १, ४)।

( उसा; रंभा )। २ इस नाम की एक रानी ; ( उप १०३१

कुमुदंग देखो कुमुअंग ; (इक )। कुमुदग न [ कुमुद्क ] तृण-विशेष; ( सुत्र २, २ )। कुमुली स्री [दे] चुल्ली, चुल्हा ;/(दे २, ३६)। कुम्म पुं [कूम ] कच्छप, कक्कुंबा ; (पात्र )। 'ग्गाम पुं ['ग्राम ] मगव देश के एक गाँव का नाम; (भग १४)। कुस्मण वि [ दे ] म्लान, शुष्क्र/; ( दे २, ४० )। कुरमास वुं [ कुरमाण ] १ अन-विशेष, उड़िद ; ( श्रोघ ३४६; पण्ह २, ४)। २ थोड़ा भीजा हुआ मुंगवगैरः धान्य ; (परह २, ६--पत्र १४८)। कुम्मो खी कुर्मी े १ सी-कहुआ, कच्छपी। २ नारद की माता का नाम ; (पडम ११, ४२)। 'पुत्त पुं [ 'पुत्र ] दो हाथ ऊँचा इस नाम का एक पुरुष, जिसने मुक्ति पाई थी: ( श्रीप )। कुम्ह पुंव [ कुश्मन् ] देश-विशेष ; ( हे २, ५४ )। कुय पुं [कुच ] १ स्तन, थन । २ वि. शिथित ; (वव ७)। ३ ग्रस्थिर ; (निचृ १)। कुयवा स्त्री [दे] वल्ली-विशेष : (परण १--पत्र ३३)। कुरंग पुं किरङ्गी १ मग की एक जाति : (जं २)। 🕹 २ कोई भी मृग, हरिंग ; (पगह १, १; गउड )। स्त्री-°गी; (पात्र)। °च्छो स्त्री [ °ग्शी] हरिण के नेत्र जैसे नेल वाली स्त्री, मृग-नयनी स्त्री ; ( वाद्य २० )। कुरंट्य पुं [ कुरण्टक ] वृत्त-विशेष, पियवाँसा ; ( उप १०३१ टी )। कुरकुर देखो कुरुकुर । वक् -- कुरकुराइंत ; (रंभा)। कुरय पुं किरक वनस्पति-विशेषः (पगण १--पत्र ३४)। कुरर पुं [कुरर ] कुरल-पन्नी, इत्कोश ; (पगह १, १ ; उप १०२६ )। कुररी स्त्री [ दे ] पशु, जानवार ; ( दे २, ४० )। कुररी सी [ कुररी ] १ कुरर पद्मी की मादा ; २ गाथा-छन्द का एक भेद ; ( पिंग ) । ३ मेपी, मेड़ी ; (रंभा)। कुरल पुं किरल ] १ केरा, वाल ; "कुरलकुरलोहिं कलियां तमालदलसामलो अइसणिद्धो" ( सुपा २४; पाअ )। पिन्न-विशेष ; (जीव १)। कुरली खी [कुरली ] १ केशों की वक सटा , ( मुपा १ ; २४)। २ कुरल-पिन्णी; "कुरलिन्य नहंगणे भमइ" (पञ्म १७, ७६)। कुरवय पुं [ कुरवक ] वृत्त-विशेष, कटसरैया ; ( गा ६ ; सा ४० ; विक २६ ; स ४१४ ; कुमा ; दं ४, ६ )।

कुरा स्त्री किरा वर्ष-विशेष, अकर्म भूमि विशेष : ( ठा ٦, ३; ٩٥) ١ कुरिण न [दे] वड़ा जंगल, भयंकर अटनी ; (ओर ४४७)। कुरु पुंच. [ कुरु ] १ ब्रार्य देश-विशेष, जो उत्तर भारत में 👫 हं ; ( णाया १, ८ ; कुमा )। २ भगवान् आदिनाथ का इस नाम का एक पुत्र ; (ती १६ )। ३ अकर्म-भूमि विशेप; (ठा ६)। ४ इस नाम का एक वंश; (भवि)। ४ पुंस्री. कुरु वंश में उत्पन्न, कुरु-वंशीय ; ( ठा ६ )। °अरा, °अरी देखो नीचे °चरा, °चरी; ( पड् )। °खेत °क्खेत, न [ ° क्षेत्र ] १ दिल्ली के पास का एक मैदान, जहां कौरव च्यीर पागडवों की लडाई हुई थी ; २ कुरु देश की राजधानी, हस्तिनापुर नगर ; (भिव ; ती १६)। "चंद पुं [ "चन्द्र ] इस नाम का एक राजा; (धम्म; आवम)। चिर वि िचर ] कुरु देश का रहने वाला। स्त्री— चरा, 'चरी; (हे ३, ३१)। **°जंगल न**[°जङ्गल] कुरू-भूमि; देश-विशेष: (भवि;ती ७)। °णाह पुं िनाथ ] दुर्योधन ; ( गा ४४३ ; गउड )। °दत्त पुं [ °दत्त ] ्रदस नाम का एक श्रेष्टी ऋौर जैन महर्षि ; (उत्त, २ ; संथा)। 🔨 मई स्त्री [ °मतो ] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की पटरानी ; ( सम ११२)। °राय पुं:[ °राज ] कुरु देश का राजा ; ( टा ७)। °बाइ पुं [°पति ] कुरु देश का राजा; ( उप ७२= टी )। कुरुकुया स्त्री [ कुरुकुचा ] पाँव का प्रचालन ; ( श्रोध ३१८)। कुरुकुर अक [ कुरुकुराय् ] 'कुर कर' आवाज करना, कुल-कुलाना, वड़वड़ाना । कुरुकुरात्र्यसि ; ( पि ४४८ )। वक्र-— कुरुकुराअंत ; ( कप्रू )। कुरुकुरिअ न [दे] रणरणक, श्रोत्सुक्य ; (दे २,४२)। कुरुगुर देखो कुरुकुर। कुरुगुरेति ; (स ४०३)। कुरुचिरुळ पुं [दे] :१ कुलीर, जल-जन्तु-विरोव ; 🗲 न महण, उपादान ; (दे २, ४१)। देखों कुरुचिंदल । 'कुरुच वि [ दे ] यनिष्ट, यप्रिय ; ( दे २, ३६/ )। कुरुड वि [ दे ] १ निर्दय, निष्ठुर ; ( दे २, ६३ ; भिव )। २ निपुण, चतुर ; ( दे २, ६३ ; भवि )। करुण न [ दे ] राजा का या दूसरे का धन ; (र्राकु.)। कुरुय न | दे कुरुक ] माया, करट ; ('सम्💅 )। कुरुया स्त्री [ दे कुरुका ] शरीर-प्रचालन, स्नान; ( वव १)। कुरुर देखां कुरर ; ( कुमा )।

कुरुल पुं [ दे ] १ कुटिल केश, वक वाल ; ( दे २, ६३ ; ४ भवि )। २ वि. निर्देय ; ३ नियुण, चतुर ; ( दे २, ६३)। कुरुल अक [कु] आवाज करना, कीए का वोलना। लहि; (भवि)। **कुरुलिअ न [ कुत** ] वायस का शन्द, कौए का श्रावाज ; (भवि)। कुरुव देखो कुरु; ( पटम ११८, ८३; भवि )। कुरुवग देखो कुरवय : ( सुपा ७७ ) । 🐪 🧼 कुरुविंद पुं [ कुरुविन्द ] १ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति ; ( गउड )। २ तृगा-विशेष ; ( पगण १ ; १, ४—पत्र ७८ )। ३ कुटिलिक-नामक रोग, एक प्रकार का जंघा रोग ; "एग्णीकुरुविंदचत्तवद्वाणुपुत्र्वजंघे" ( ब्रोप ) । ेंचत्त पुंन [ ेंचर्त ] भूषण-विशेष ; ( कप्प )। कुरुविंदा स्रो किरुविन्दा ] इस नाम की एक विणिग-भार्या; ( पडम ४४, ३८ )। कुरुविरल [ दे ] देखे। कुरुचिरल ; ( पात्र )। कुल पुंन [ कुल ] १ कुल, वंश, जाति ; ( प्रास १७ )। २ पैतृक वंश ; ( उत्त ३ ) | ३ परिवार, कुटुम्व ; ( उप ६ ७७ )। ४ सजातीय समूह ; ( पग्ह १,३ )। ५ गोत्र; ( सुपा = ; टा ४, १ )। ६ एक ब्राचार्य की संतित; (कप्प)। ७ घर, गृह;(कम्प; सुत्र १,४,१)। ⊏ सान्निध्य, सामीप्य ; ( आचा ) । ६ ज्योतिः-राास्त्र-प्रसिद्ध नन्नत्र-संज्ञा; (सुज्ज १०; इक)। "कुलो, कुल" (हे १, ३३)। °उठ्य पुं [ 'पूर्च ] पूर्वज, पूर्व-पुरुव; ( गडड )। "कम पुं [ कम ] कुलाचार, वंश-परम्परा का रिवाज ; ( सिंह ७४)। 'कर देखो नीचे 'गर; (ठा १०)। 'कोडि स्त्री [°कोटि] जाति-विशेष; (पत्र १४१; टा ६; १०)। °क्कम देखो कम; (सहि ६)। gं [ कर ] कुल की स्थापना करने वाला, युग के प्रारम्भ में नीति वगैरः को व्यवस्था करने वाला महा-पुरुष; (सम १२६; धर्ण ४ ')। 'गेह न [ 'भेह ] पितृ-गृह ; ( सर्ग )। 'घर न [ °गृह ] पित्-गृह; ( श्रोप ) । °ज वि [ °ज ] कुर्लान; खानदान कुल में उत्पन्न; ( द्र ४ )। °जाय वि [ °जात ] कुलीन, खानदान कुल का; ( सुपां ५६८ ; पात्र )। °जुअ वि [ °युत ] कुलीन ; ( पत्र ६४ )। °णाम न [°नामन्] कुल के अनुनार किया जाता नाम ; (अपु)। °तनु पुं [ °तन्तु ] कुज-संतान, कुज-संतित ; ( वय ६ )। °ितल-ग वि [ °तिलक ] कुल में श्रेष्ट; (भग ११,११) ! 'तथ

वि िस्था ] कुलीन, खानहान वंश का; ( गाया १, ४ )। 'त्येर वुं [ 'स्थविर ] श्रेष्ठ साधु ; ( पंचू ) । 'दिणयर षुं [ °दिनकर ] कुल में अट ; ( कुप )। °दाव पुं [°दोप] कुल-प्रकाशक, कुल में थ्रष्ट; ( कन्म )। "देव पुं [ "देव ] गात्र-देवता : (काल )। °देवया खो [ °देवता ] गात्र-देवता ; ( मुपा १६७ )। दिवी स्त्री [ °देवी ] गत्त-देवी; (भुग ६०२)। °घरम पुं [ धर्म ] कुलाचारः (ठा९०)। पञ्चय पुं [ पर्वत ] पर्वत-विशेव; ( तम ६६; तुपा ४३ )। ेपुत्त पुं ियुत्र विशासत्तक पुत्र ; (उत १) । °वालिया मां [ वालिका ] कुर्तान कन्या ; ( सुर १,४३ ; हेका ३०१)। भूसण न [ भूषण ] १ वंश का दोपाने वाला, · २ एक केवली भगवान् ; ( पडम ३६, १२२ )। °मय पुं [ 'मद ] कुल का श्रभिमान ; ( ठा १० )। "मयहरिया, °महत्तरिया स्त्रां [ भहत्तरिका] कुल में प्रधान स्त्री, क्टुम्व को मुलिया ; (मुपा ७६; त्रावम ) । °य देखे। °ज ; ( मुपा ४६= )। °रोग पुं [ °रोग ] कुल व्यापक राग; (जंर)। वह पुं [ पिति ] तापसों का मुखिया, प्रधान संन्यासी ; ( सुपा १६०; उप ३१ )। "वंस पुं [ "वंशा ] कुल हप वंश, वंश ; (भग ११, १०)। °वंस पुं [°वंश्य] कुल में उत्पन्न, वंश में संजात ; (भग ६,३३)। °वडिं-सय पुं [ ावतंसक ] कुल-भूपण, कुल-दीपकः ( कप्प )। °बहू सी [ °बधू ] कुलीन सी, कुलाङ्गना ; ( त्राव ५ ; पि ३८७)। °संपण्ण वि [ °संपन्न ] कुलोन, खानदान वृत्त का ; (ब्रौप) । °समय धुं [ °समय ] कृताचार ; ( स्त्र १, १, १ )। °सेल पुं [ °शैल ] कुल-पर्वत ; ( मुपा ६०० ; सं ११६ ) । °सेलया ह्यो [ °शेलजा ] कुल पर्वत से निकली हुई नदी; ''कुलंसलयावि सरिया नुणं नीययग्मणुसरइ" ( सुपा ६०० )। "हर त [ "गृह ] पित्-एह, पिता का घर ; (गा १२१ ; सुवा ३६४; सं. ६,४३)। धनीय वि (°ंजीय विश्वपने कुल की बड़ाई बतला कर याजीविका प्राप्त करने वाला; (ठा ४,१)। "य न [ "य ] पर्जा का घर, नीड़; (पात्र)। "ायार पुं िचार] कुलाचार व'रा-परम्परा से चला त्राता रिवाज; ( वव १ )। ोरिय पुं [ोर्ये ] निनृ-पज्ञ की अपेजा से आर्य ; ( टा३, १)। ीलय वि [ीलय] गृहस्यों के घर भीख माँगने वाला ; ( सम २, ६ )। कुलंकर पुं [ कुलङ्कर ] इस नाम का एक राजा ; ( पटम . =२, २६ ) ।

कुळंप पुं [ कुळम्प ] इस नाम का एक अनार्य देश; २ उसमें रहने वाली जाति ; ( सुत्र २,२ ) । कुलकुल देखो कुरकुए। कुलकुलइ ; ( भवि )। कुल्ल 4ख पुं िकुलक्ष ो १ एक म्लेच्छ देश ; २ उसमें रहने वालो जाति ; (पण्ह १, १ ; इक )। कुछडा स्रो [ कुछटा ] व्यभिवारियो स्री, पुरचलो ; (सुपी ३=४ )। कुलत्थ पुंह्नी [ कुलत्य ] ब्रन्त-विरोग, कुलयो ; ( ठा ४, ३ ; णाया १,४ )। स्रो—°त्या ; ( श्रार्ं )। कुलकांसण पुं दि ] कल-कलङ्क, कल का दाग, कुल की अपकोर्त्त ; (दे २, ४२; भविं)। कुलल पुं [ कुलल ] १ पिन्न-विशेष ; ( पग्ह १, १ ) । २ युद्ध पन्नो ; ( उत्त १४ ) । ३ कुरर पन्नी ; ( सुझ १,११) । ४ मार्जार, विड़ाल ; ''जहा कुक्कुडप।यस्स णिच्चं कुललग्रो भयं" (इस ४)। कुलव देखा कुडव ; ( जो २ )। कुलसंतइ स्री [दे] चुल्ली, चुल्हा 🎺 (दे २, ३६ )। कुलाण देखो कुणाल ; ( राज )। कुलाल पुं [ कुलाल ] कुम्भकार, कुम्हार ; (पात्र ; गडड)। कुलाल पुं[ कुलाट ] १ मार्जार, विलाड़ ; २ बाह्मण, विप्र ; (सूत्र २, ६)। कुलिंगाल पुं [ कुलाङ्गार ] कुल में कलंक लगाने वाला, दुराचारी : ( ठा ४, १---पत्र १८४ )। कुलिक ) पुं [कुलिक ] १ ज्योतिः-शास्त्र में प्रसिद्ध एक कुल्टिय े कुयाग; (गण १८)। २ न एक प्रकार का हल ; (पगह १, १)। कुलिय न [ कुड्य ] १ भींत, भिति : ( सूत्र १,२,१ )। २ मिट्टी की वनाई हुई भींत; ( दृह २ ; कस )। कुलिया स्त्री [ कुलिका ] भींत, कुच्च ; ( दूह २ )। कुलिर वुं [ कुलिर ] मेप वगैरः वारह राशि में चतुर्थ राशि; ( पडम १७, १०८ )। कुलिञ्चय पुं[कुटित्रत] परिवाजक का एक भेद, तापस-विशेष, घर में हो रहकर कोधादि का विजय करने वाला; ( श्रोप ) । कुलिस पुंन [ कुलिश ] वज्र, इन्द्र का मुख्य यायुध; (पाय ; उप ३२० टी )। "निणाय पुं ["निनाद्] रावण का इस नाम का एक सुभट ; ( पडम १६, २६ )। भिज्ञ न [ भिष्य ] एक प्रकार की तपरचर्या ; ( पडम २२, २४)।

कुलीकोस पुं [ कुटीकोश ] पिन्न विशेष; ( पगृह १,१— पत्र ८) १ कुळीण वि [ कुळोन ] उत्तम कुल में उत्पन्न; (प्रासू ७१)। क्रुलीर पुं [ कुलीर ] जन्तु-विशेष ; (पात्र ; दे २,४१)। कुर्तुंच सक [दह, मठै ] १ जलाना । २ म्लान करना । संकृ— "मालइकुसुमाइं कुलुंचिऊण मा जागि गिन्चुओ सिंक्तिरो'' (गा ४२६)। कुलुक्किय वि [ दे ] १ जला हुआ; "विरहेदविगकुनुक्किय-कायहो " (भवि)। कुल्ल पुं [दे] १ ग्रीवा, कगठ; २ वि. ग्रसमर्थ, अशर्वेत; ३ छिन्त-पुच्छ, जिनका पूँछ कर गया हो वह: (दे २,६१)। कुल्ल यक [ क्रूर्ट् ] क्रूर्ना। वक्र—"मार्व्हरक्षसाण वलं मुक्कबुक्कारपाइक्ककुालंतवरगंतपेणामुहं " ( पउम ५३, 1 (30 कुरुलंडर न [ कुल्यपुर ] नगर विशेष ; (संया) । कुल्लंड न [दे] १ चुल्ली, चुल्हा; (दे २,६३) 🗸 २ छोटा पात्र, पुड़वा; (दे २,६३; पात्र )। कुल्लरिअ पुं [ दे ] कान्दिविक, हलबाई, मीठाई बनाने वाला; (दे .२,४१)। कुल्लिखा स्त्री [दे] हलवाई की दुकान; (आवम) 🗡 कुल्ला स्त्री [ कुल्या ] १ जल की नीक, सारिखी; (कुमा; है २,७६)। २ नदी, क्रित्रम नदी; (कप्यू)। कुल्लाग पुं [ कुल्याक] संनिवेश विशेष, मगध देश का एक गॉवः, (कप्प)। कुरुलुडिया स्त्री कि लुडिका | चटिका, घड़ी; (स्त्रा१,४,२)। कुल्लुरिअ [ दे ] देखां कुल्लरिअ ; (महा) । कुत्ह पुं [दे ] श्रगाल, सियार ; (दे २,३४)। कुचणय न [दे] लकुट, यष्टि, लकड़ी ; (राज)। 🗸 कुवलयं न [ कुवलयं ] १ नीलोत्पल, हरा रंग का कमल ; (पात्र)। र चन्द्र-विकासी कमल ; (आ २७)। ३ कमल, पर्म ; (गा १)। कुचिंद पुं[कुचिन्द ] तन्तुवाय, कपड़ा वुनने वाला ; ( सुपा १८८)। °वरली स्त्री [ °वरली ] वल्ली-विशेष ; (पराण :१---पत ३३)। 1 क्विय वि [कुपित ] कुद्ध, जिसकों गुस्सा हुआ है। वह ; ( परह १, १; सुर २, ४; हेका ७३; प्रासू ६४ )। कुविथ देखो कुप्प=कुप्य; (पगह१,४; मुपा४०६)। °साला स्त्री [ °यात्रा ] विज्ञीना श्रादि गृहोपकरण रखने की कृटिया,

्षर का वह भाग जिसमें गृहे।पकर्ण एक जाते हैं ; (-पग्ह ′१.४—पत्न १३३)। कुवेणो स्नी [ कुवेणी ] शस विशेष, एक जात का हथियार; (परह १,३;--पत्त ४४ )। कुवेर देखां कुवेर ; ( महा )। कुञ्च सक [ कृ, कुर्च् ] करना, बनानाः। कुञ्चइः; ( भगः)। भूका-कृत्वित्था ; (पि ५१७)। वक्-कुञ्चंत, कुञ्चमाण ; ( ब्रांव ११ भा : गाया १,६ )। कुस पुँ न [ कुश] १ तृण-विरोव. दर्भ, डाभ, काश ; ( विपा १,६; निर्चू १) । २ पुंदारारथो राम के एक पुत का नाम ; (पटम १००, २)। °रग न [° द्र्य ] दर्भ का अप्र भाग जो अत्यन्त तीच्ण हं।ता है; ( उत ७ )। 'ग्गनयर न [ **ाग्रनगर** ] नगर-विशेष, विहार का एक नगर, राजग्रह, जो ब्राजकल 'राजगिर' नाम से प्रतिद है; ( पडम २, ६८)। °गापुर न [ शत्रंपुर] देखा पूर्वोक्त अयं; ( सुर १, ८१)। °ट्ट पुं [ ेावर्त्त ] ब्रार्य देश-विशेष ; ( सत ६० टी )। °हु पुँ [ °ार्य ] ब्रार्च देश-विशेष, जिसकी राजधानी शौर्यपुर था : (इक)। °त्त न [ °क्त, १वत ] त्रास्तरण-विरोष, एक प्रकार का विछौना ; (णाया १, १--पत्र १३)। °त्थलपुर न [ °स्थलपुर ] नगर-विशेप ; ( पडम २१, ৩৫)। "महिया स्त्री [ "मृत्तिका ] डाम के साथ कुटो जाती मिट्टी; ( निचु १८)। "वर पुं [ "वर ] द्वीप-विरोव; ( अ्रणु ) । कुस्तण न [दे] तोमन, ब्राई करना ; (द २, ३४)। कुसल वि [ कुशल ] १ निपुण, चतुर, दत्त, अभिज्ञ ; ( त्राचा; गाया १,२)। २ न सुख, हित; ( राय )। ३ पुगयः (पँचा६) । कुसला स्त्रो [ कुशला ] नगरी-विरोष, धिनीता, अयोध्या ; ( य्रावम )। कुसी स्त्री [ कुशी ] लेहे का बना हुआ एक हथियार ; (दे. ५)। कुसुंभ पुन [ कुसुम्भ ] १ वृत्त-विशेष, कसूम, कर्र ; (ठा = -पत ४०५)। र नृकसम का पुष्प, जिसका रंग बनता है; (जंर) । ३ रंग-िशेव; (श्रा १२) । कुसुंभिअ वि [कुसुम्भित] इसुम्भ रंग वाला ; (श्रा१२)। कुर्सुमिल पुं [ दे ] पिगुन, दुर्जन, चुगजीबोर; (दे३,४०)। 🗸 कुसुंभी स्त्री [कुसुम्भी ] इज्ञ-विशेष, कसूम का पेड़; (पात्र)।

कुसुम न [ कुसुम ] १ पुष्प, फूल; (पाय; प्रास् ३४)। २ पुं इस नाम का भगवान् पद्मप्रभ का शासनाधिष्टायक यन्तः; (संति ७)। किंउ पुं [कितु] ग्रहणवर द्वीप का अधिष्ठायक देव; (दीव)। 'चाय, चाव पुं [ 'चाप ] कामदेव, मकरध्वजः (मुगा१६;१३०; महा)। जिम्मय पुं िध्य जी वसन्त ऋतु; (कुमा)। ं<mark>णायर न [ °नगर ]</mark> नगर-विशेष, पाटलिपुत्र, त्राजकल जो 'पटना' नाम से प्रसिद्ध है ; ( श्रावम ) । °द्ंत पुं [ °द्न्त ] एक तीर्थ इकर देव का नाम, इस अवसर्पिणी काल के नववें जिन-देव, श्री सुविधिनाथ; ( पडम १, ३ )। °दाम न िंदाप्रन् ] फ़ुलों को माला ; ( उवा )। °श्रणु न [धनुप्] कासदेव ; ( कुमा ) । °पुर न [ °पुर ] देखो अपर '°णयर; ( टप ४८६ )। °वाण पुं [ °वाण ] कामदेव ; ( सुर ३, १६२; पात्र ) । °रअ पुं [ °रजस् ] मकरन्द; (पात्र )। °रद पुं [ °रद ] देखो द्त ; (पडम २०, १)। °लया स्त्री [ °लता ] छन्द-विशेष ; ( अजि १४)। 'संभव पुं [ 'संभव ] मनु-मास, चैतमास ; ( श्रशु ) । 'सर पुं [ °शर ] कामदेव ; ( सुर ३, १०६ ) । °ाअर पुं [ "कर ] इस नाम का एक छन्द; (पिंग)। °ाउह पुं [ °ायुध्र ] काम, कामदेव ; ( स ५३⊏ ) । °ावई न्हीं [ भवती ] इस नाम को एक नगरी ; ( पउम ४, २६)। भस्तव वुं [ भस्तव ] किञ्जल्क, पराग, पुज्य-रेगु ; (गाया १, १ ; औप )। ्ऋंसुमाल पुं [ दे ] चोर, स्तेन ; ( दे २, १० ) । कुसुमालिअ वि [ दे ] शून्य-मनस्क, भ्रान्त-चित ; ( दे २, ४२ ) । कुसुमिश्र वि [ कुसुमित ] पुण्यित, पुष्य-युक्त, खिला हुत्रा; ( गाया १, १ : पडम ३३ , १४८ )। कुसुमिल्ल वि [ कुसुमवत् ] अगर देखो ; ( सुपा २२३)। ुकुंसुर [ दे ] दंखों भसुर ; ( हे २, १५४ टि )। कुस्त्र वुं [ कुश्रुळ ] कोष्ट, अत्र रखने के लिए मिटी का वना एक प्रकार का वड़ा पात्र ; (पात्र )। कुह अक [ कुथ् ] सड़ जाना, दुर्गन्धी होना । कुहइ ; (भिवः; हे ४, ३६५ )। कुह पुं [ कुह ] ब्रन्त, पेड़, गाछ ; "कुहा महीस्हा वच्छा" (द्य ७)। कुह देखी कहैं ; (गा १०० श्र )। कुहंड पुं [कुष्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक जाति ; ( सीप )।

कुहंडिया स्त्री [ कूप्माण्डी ] केहला का गाछ ; ( राय )। कुहुग पुं किहुक किन्द-विरोध ; "लाहिणोहू य थीहू य, कुहगा य तहेव य" ( उत ३६, ६६ का )। फुहड वि [ दे ] कुञ्ज, कूबड़ा 🕫 ( दे २, ३६ )। कुहण पुं [कुहन ] १ बन्नों का एक प्रकार, बन्नों की एकी जाति ; "स किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहां पराणता" (पण्ण १---पत ३४)। २ वनस्पति-विशेष ; ३ भूमि स्फोट; (पराण १---पत ३०; त्राचा )। ४ देरा-विशेष, ४ इस में रहने वाली जाति; (पगह १, १—पत १४; इक)। कुहण वि को बन ] को बी, को ब करने वाला ; ( पगह १, ४--पत्र १०० )। कुहणी स्त्री [दे] कूर्यर, हाथ का मध्य-भाग ; ४१२)। कुहय पुन [ कुहक ] १ वायु-विशेष, दौड़ते हुए अश्व उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार का वायु; "घंण-गजियहयकुहए" ( गच्छ २ )। २ इन्द्रजालादि कौतुक ; " यलोलुए यक्कुहए यमाई" ( दस ६, २ )। कुहर न [ कुहर ] १ पर्वत का अन्तराल; ( गाया १, १ - -पत ६३)। "गेहंव वित्तरहिम्रं णिज्जरकुहर" व सलिल-सुगग्वित्रं" (गा ६०७)। २ छिद्र, विल, विवर ; (पगह १, ४ ; पास् २ )। ३ पुं.व. देश-विशेप ; ( पउम ६८, . ६७)। कुहाड पुं [ कुठार ] कुन्हाइ, फरसा; (विपा १, ६ ; पउम ६६, २४; स २१४)। कुहाडी स्री [ कुठारी ] कुल्हाड़ी, कुठार; ( उप ६६३ )। कुहावणा स्त्री [ कुहना ] १ ब्रारचर्य-जनक दम्भ-क्रिया, दम्भ-चर्या ; २ लोगों से द्रव्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपट-भेप ; ( जीत )। ्कुहिअ वि [दे] लिप्त, पोता हुआ ; (दं २, ३४)। कुहिअ वि [ कुथित ] १ थोड़ी दुर्गन्ध वाला ; ( गाया १, १२—पत्र १७३)। २ सड़ा हुय्रा; ( उप ५६७ टी ) । ३ विर्नष्ट ; ( गाया १, १ )। °पूइय वि [ °पूतिक ] ) अर्त्यन्त सड़ा हुआ ; (पण्ह २, ५)। कुहिणी सी [दे] १ कूर्पर, हाथ का मध्य भाग ; २ रथ्या, महल्ला ; (दे २, ६२)। कुहिल पुंखी [ कुहुमत् ] कोयल पन्नी ; ( पिंग )। कुहु सी [ कुहु ] कोकिल पन्नी का त्रावाज ; ( पिंग )। कुहुण देखो कुहण=कुहन;; ( उत ३६,

कुछेड पुं [दे] ग्रोवधी-निशेष, गुरेटक, एक जात का हरिं का गाछ ; ( दे २, ३४ )। कुहैंड ) पुं [कुहेर,°क ] १ चमत्कार उपजाने वाला मन्त्र-किहेडअ ∫तन्त्रादि ज्ञान ; "कुहेडविज्ञासवदारजीवी न गच्छई सरणं तम्मि कालें ( उत २०, ४४ )। २ त्राभाणक, वकोक्ति-विरोष ; 'तेसु न विम्हयइ सयं त्राहर्ट्कुहेडएहिं व" (पव ७३ ; बृह १ )। कुहेडगा स्त्री [ कुहरूका ] कन्द-निरोष, पिएडोलु ; (पव ४)। क्रुअण न [ क्रूजन ] १ अव्यक्त शब्द ; २ वि. ऐसा अवाज करने वाला ; (ठा ३,३)। कूअणया स्त्री [ कूजनता ] कूजन, अव्यक्त शब्द ; (रठा ३,३)। क्तूइय न [ क्रूजित ] भ्रव्यक्त श्रावाज; ( महा ; सुर ३, ४८)। कृचिया सी [ कृचिका ] बुद्बुद, बुलबुला, पानी का बुल-का; (विसे १४६७)। कूज अक [ कूज् ] अव्यक्त शब्द करना। कूजाहि ; (चारु ुर्१)। वक् ---क्रुजंतः (मै २६)। क्रुजिअ न [ फ्रूजित ] ग्रन्यक्त ग्रावाज ; ( कुमां; मै २६)। कृड पुं [दे कूट] पारा, फाँसी, जाल ; (दे २, ४३ ; राय ; उत्त ६ ; सुत्र १, ६, २ )। कूड पुन [ कूट ] १ असत्य, छल-युक्त, भूठा ; "कूडतुल-कूडमाएं'' (पडि)। २ श्रान्ति-जनक वस्तु ; (भग ७, ६ )। ३ माया, कपट; छत्त, दगा, धोखा ; (सुंपा ६२७)। ४ नरक ; ( उत्त ४ )। ४ पीड़ा-जनक स्थान, दुःखोत्पादक जगह ; ( सूत्र १, ४, १ ; उत्त ६ )। ६ शिखर, टोंच ; (ठा ४,२; रंभा)। ७ पर्वतका मध्य भाग; (जंः२)। पाषाणमय यन्त्र-विशेष, मारने का एक प्रकार का यन्त्र ; (भग १५)। ६ समूह, राशि; (निर १, १)। °कारि वि [ °कारिन् ] धोलेवाज, दगालोर ; ( सुपा ६२७ )। °रगाह पुं [ °प्राह ] घोले से जोत्रों को फँसाने वाला ; (विपा १, २)। स्त्री—°ग्गाहणी; (विपा १, २)। °जाल न [ °जाल ] घोखे की जाल, फाँसी ; ( उत्त १९ )। °तुला स्त्री [ °तुला] मूठा नाप, वनावटी नाप ; ( उवा १)। °पास न [ °पाश ] एक प्रकार की मछली पकड़ने

की जाल ; (विपा १, ८)। °प्पओग युं [ °प्रयोग ]

प्रच्छन पाप ; ( त्राव ४ )। °लेह पु [ °लेख ] १ जाली लेख, दूसरे के हस्ताचर-तुल्य अच्चर वना कर घोषेवाजी

कुहुब्वय पुं [ कुहुवत ] कन्द-विशेष ; ( उत् ३६, ६५ ) ।

करना ; २ दूसरे के नाम से भूठी चिही वगैरः लिखना ; (पडि; उना)। °वाहि पुं [ °वाहिन् ] वैल, वलीवर्द; (त्राव १)। °सक्ख न [°साक्ष्य] भूठी गवाही; (पंचा १)। °सविख वि [°साक्षिन्] भूठी साची देने वाला; (श्रा १४)। °संविखज्ञ न [ °साक्ष्य ] मुठी गवाही ; (सुपा २७४) । °सामिल स्त्री [ °शाहमिल ] १ वृत्त-विशेष के ब्राकार का एक स्थान, जहां गरुड जातीय देवों का निवास है; (सम १३; ठा २,३)। २ नरक स्थित वृत्त-विशेष: ( उत २० )। भगार न [ भगार ] १ शिखर के त्राकार वाला घर; ( टा ४, २)। र पर्वत पर वना हुआ घर; ( आचा २,३,३)। ३ पर्वत में खुदा हुत्रा घर ; (निचू १२)। ४ हिंसा-स्थान ; (ठा ४,२) । भगारसाला स्री [भगारशाला ] पड्यन्त वाला घर, षड्यन्त करने के जिए बनाया हुत्रा घर ; (विपा १,३)। "ाहच्च न [ "ाहत्य] पावाण-मय यन्त्र की तरह मारना, कुचल डालना ; ( भग १५ )। कूडग देखो कूड ; ( त्रावम )। कूण अक [कूणय्] संकुचित होना, संकोच पाना ; (गउड)। कूणिअ वि [ कूणित ] संकोच-प्राप्त, संकोचित ; (गउड)। कूणिअ वि [ दे ] ईषद् विकसित, थोड़ा खिला हुआ ; (दे २, ४४ ) । 'कू**णिअ** gं [ कूणिक ] राजा श्रेषिक का पुत्र ; ( ग्रौप ) । कूय अक [ कूज् ] अव्यक्त आवाज करना । वक् --- कूयंत, क्रयमाण; ( अरोघ २१ भा; विपा १,७ )। कूय पुं[कूप] १ कूप, कुँ आर ; ( गउड़ ) । २ घी, तैल वगैरः रखने का पात्र, कुतुप ; ( गाया १,१—पत ४८ ; श्रीप )। °दद्दुर पुं [ °दर्दुर ] १ कूप का मेढ़क ; २ वह मनुज्य जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो, अल्पज्ञ ; (उप ६४८ टी )। देखी कूत्र। कूर वि [ करू ] १ निर्देय, निष्कृप, हिंसक ; ( पगह १,३)। २ भयंकर, रौद्र ; ( खाया १,८ ; सूत्र १,७ ) । ३ पुं. रावण का इस नाम का एक सुभट ; (पउम ५६,२६)। कूर न [कूर] भात, ब्रोहन; (दे २,४३)। "गडुअ, "गड्डुअ पुं [ °गडुक ] एक जैन महर्षि; ( श्राचा ; भाव ८)। कुर्णं म [ ईपत् ] थोड़ा, मल्पः ( हे २,१२६ ; पड् )। क्रूरपिउंड न [दे] भोजन-विशेष, खाद्य-विशेष ; (त्रावम)। कूरि वि [करूरिन्] १ निर्दयी, कर चित वाला ; २ निर्दय परिवार वाला ; (पएह १,३)।

√क्तुल न [ दे ] सैन्य का पिछ्ला भाग; ( दे २,४३ ; से १२, ६२ )

क्ल न [ क्ल ] तट, किनारा; (पाय; गाया १, १६)। ध्यमग पुं [ ध्यमयक ] एक प्रकार का वानप्रस्थ जो किनारे पर खड़ा हो यावाज कर भोजन करता है; ( ग्रोप)। ध्वालग, धालप पुं [ धालक ] एक जैन मुनि; (ग्राव; काल)।

कूलंकसा स्त्री [कूलङ्कपा] नदी, तीर को तोंड़ने वाली नदी; (वेणी १२०)।

कृत्य पुंन [दे] १ चुराई चीज की खीज में जाना; (दे २, ६२; पात्र)। २ चुराई चीज की छुड़ाने वाला, छीनी हुई चीज को लड़ाई वगैरः कर वापित लेने वाला; "तए यां सा दोवदी देवी पटमणामं एवं वयासी—एवं खलु देवा॰ जंवु- हींव दींवे भारह वासे वारवतीए णयरीए कग्रहे णामं वासुदेवे मम प्पियभाउए परिवसित; तं जइ ग्रंसे छ्ण्हं मासाणं ममं कूत्रं नो हत्र्यमागच्छइ, तए ग्रं ग्रहं देवा॰ जं तुमं वदिस तस्स ग्राणात्रोवायवयणिष्हेसे चिट्छित्सामि" (णाया १, १६—पत्र २१४)। "दोवईए कूव्गगाहा" (उप ६४८ टी; दे ६, ६२)।

क्त्व ) पुं [क्तप, क] १ कूप, कुँ आ, गर्ता; (प्रास् ४६)। क्त्वग } २ स्नेह-पाल, कुतुप; (वज्जा ७२; उप पृ ४१२)। क्त्वय २ जहाज का मध्य स्तम्भ, जहाँ पर सढ बाँधा जाता है; (श्रोप, णाया १,८)। व्तुला स्त्री [व्तुला] कूपतुला, ढेंकुवा; (दे १,६३;८७)। भंडुबका पुं [भण्डूक] १ कप का मेड़क; २ श्रल्पत्त मनुष्य, जो श्रपना घर छोड़ बाहर न जाता हो; (निचू १)।

कृत्रय पुं [ कृपक ] देखो कृत्व=कृप; (स्यण ३२)। स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि; ( ग्रंत ३)।

क्त्यर पुंत [क्त्यर ] १ जहाज का एक अवयव, जहाज का मुख-भाग ; "संचुिणयकहकूवरा" ( णाया १, ६—पत्र १४७ )। २ रथ या गाड़ी वर्गरः का एक अवयव, युनन्धर ; (-से १२, ८४)।

ं क्रुवल न [ दे ] जयन-वस्त्र ; ( दे २, ४३ ) । कृचिय न [ क्रुजित ] अञ्चल शब्द ; "तह कहिव कुणद सो सुरयकृवियं तप्पुरो जेण'' ( सुपा ४०≒ ) ।

कृचिय पुं [कृपिक ] इस नाम का एक संनिवश — गाँव ;

कृ विय वि [ दे ] मोष-न्यावर्त क, चुराथी हुई चीज की खोज कर उसे लेने वाला; ( णाया १, १८—पन २३६)। २ चोर की खोज करने वाला ; ( णाया १, १ ) । कृ विया खी [कृ पिका ] १ छोटा कूप ; ( उप ७२८ टी ) २ छोटा स्नेह-पान ; ( राज ) । कृ वी खी [कृ पी ] ऊपर देखो ; " एया श्रो श्रमयकृ वी शो" ( उप ७२८ टी )।

क्सार पुं [दे] गर्ताकार, गर्त जैसा स्थान, खड्डा; "कूसारखलंतपद्यो" (दे२,४४; पात्र)।

कूहंड पुं [कू भाण्ड ] न्यन्तर देवों की एक जाति ; (पण्ड १,४)।

के सक [को] किनना, खरीइना। केइ, केब्रइ; (षड्)।
के वि[कियत्] कितना? "चिरेण ब्र ["चिरेण]
कितने समय में? (ब्रंत २४)। "चिरेण देखो "चिरेण;
कितने समय तक? (पि १४६)। "चिरेण देखो "चिरेण;
(पि १४६)। "दूर न ["दूर] कितना दूर? "केदूरे सा
पुरी लंका?" (पउम ४८, ४७)। "महालय वि["महालयू]
कितना वड़ा? (खाया १,८)। "महालिय वि["महर्द्धिक]
कितना वड़ा? (पण्ण २१)। "महिङ्किय वि["महर्द्धिक]
कितनी वड़ी ऋदि वाला; (पि १४६)।

केअइ पुं [ केकय ] देश-विशेष, जिसका आधा भाग आर्य और आधा भाग अनार्य है, सिन्धु देश की सीमा पर का देश; (इक)। 'कियइअड्डं च आरियं भिष्यं'' (पण्ण १; सत्त ६७ टी)।

केअई स्त्री [ केतकी ] वृत्त-विशेष, केवड़ा का वृत्त ; ( कुमा; दे प्र, २१)।

केअग ) पुं [केतक] १ वृद्ध-विशेष, केवडा का गाछ, केतकी ; केअय ) ( गडड ) । २ न. केतकी-पुज्य, केवडा का फूल ; ( गडड ) । ३ चिन्ह, निशान; ( टा १० ) । केअल देखो केवल ; (यभि २६) ।

केअब देखो कइअव=केतव; "जं केझवेण पिम्मं" (गा०४४)। केआ स्त्री [दे] ग्ज्जु, रस्स्ती; (दे २,४४; मग १३,६)। केआर पुं[केदार] १ चेल, खेत; (सुर २,०५)। २ आलवाल, क्यारी; (पाझ; गा ६६०)।

ेक्नेआरवाण पुं[दे] बृज्ञ-विशेव, पलाश का पेड; (द २,४४)। केआरिआ स्त्री [ केदारिका ] घास वाली जमोन, गोचर-भृमि ; (कप्पृ )।

के उपुंकितु] १ ध्वज, पताका; (सुपा२२६)। २ यह-विरोप ; ( सुज्ज २० ; गउड ) । ३ चिन्ह, निशान ; ं ( त्रोप ) । ४ तुला-सूत्र, रूई का सृता ; (गउड) । °खेत्त न [ °क्षेत्र ] मेव-वृष्टि से हो जिसमें अन्न पैदा हो सकता िहो ऐसा चेत्र-विशेष ; ( त्राव ६ )। °मई स्नो [ °मती ] किन्नरेन्द्र और किंपुरुपेन्द्र की अग्र-महियो का नाम, इन्द्राणी-विशेप; (भग १०, ६; णाया २)। °माल न िमाल ] वैताद्य पर्वत पर स्थित इस नाम का एक विद्यादार-नगर; (इक)। केउ पुं [दे] कन्द, काँदा ; (दे २, ४४)। 🗸 केउग ) पुं [ केतुक ] पाताल-कजश विशेष ; ( सम ७१ ; केडय ∫ ठा४, २—पत्र २२६्)। केऊर पुंन [ केयूर ] १ हाथ का आभूपण-विशेष, अङ्गद, वाज्यन्द : (पात्र : भग ६, ३३)। २ पुं. दिल्ला समुद्र का पाताल-कलश ; ( पत्र २७२ )। केऊव पुं [केयूप] दिज्ञिण समुद्र का एक पाताल-कलश ; ( इक.) । केंकाय अक[केङ्काय्] 'कें कें' आवाज करना । वक्त--''पेच्छद √तिमा जड़ागिं **केंकायंतं** महीपडियं " ( पउम ४४, १४ ) । केंसुअ देखां किंसुअ ( कुमा )। के कई स्त्री कि कपोरे १ राजा दशरथ की एक रानी, केकय दे-श के राजा को कन्या ; (पउम २२, १०८ ; उप पृ ३७)। २ ब्राटवें वासुदेव की माता: ( सम १४२ )। ३ ब्रापर-विदेह के विभीपण-वासुदेव की माता ; ( त्रावम )। केकय युं [ केकय ] १ देश-विरोव, यह देश प्राचीन वाह्लीक प्रदेश के दिन्या की ब्रांर तथा सिंधु देश की सीमा पर स्थित है; २ इस देश का रहने वाला; (पगह १, १)। केकय देश का राजा ; ( पडम २२, १०८ )। केकसिया स्त्री [ कैकसिका ] रावण की माता का नाम ; ( पटम ७, ४४ )। केका स्त्री किका नियूर-शब्द। °रव पुं िरव नियूर की ब्रावाज, मयूर-वाणी ; ( खाया १, १—पत्र २४ )। केकाइय न िकेकायित ] मयूर का राव्द ; (सुपा ७६)। केककई देखों केकई; ( पउम ७६, २६ )। केक्कसी खी [ कैकसी ] रावण की माता ; ( पडम १०३, 998)1 केकजाइय देखों केजाइय ; (णाया १, ३--पत्र ६४) केगई देखो केकई ; (परम १, ६४ ; २०, १८४)।

केगाइय देखो केकाइय: ( राज )। केंद्रज वि [क्रोय] वेचने की चीज ; (ठा ६)। केंढ ) पुं [केंटभ ] १ इस नाम का एक प्रतिवासुदेव केढच ) राजा ; ( पउम ४,१४६ ) । २ देख-विशेष ; (हे १,२४० ; कुमा )। °रिंड पुं [ 'रिष् ] श्रीकृष्ण, नारायण ; (कुमा)। केत्तिअ) वि िकियन् ] कितना ? (हे २, १५७; कुमा; केत्तिल ∫ पड्; महा )। केत्तुल (त्रप) ऊपर देखो; ( कुमा ; षड् ; हे ४,४०८ )। केत्थ्रु ( त्रप ) त्र [कुत्र] कहां, किस जगह ? (हे ४,४०५) । केद्दह देखो केत्तिअ ; ( हे २,१४७ ; प्राप्र )। केम । ( त्रप ) देखो कहुं; ( पड्; हे ४, ४०९ ; केम्ब १४१८)। केय न [केत ] १ गृह, घर; २ चिह्न, निशानी ; ( पव ४ )। केयण न कितन । १ वक वस्तु, टेड़ी चीज ; २ चंगेरी का हाथा; (ठा४, २—पत्र २९⊏)। ३ संकेत, संकेत-स्थान ; (वव ४)। ४ धनुष की मूठ ; (उत ६)। १ मछ्ली पकड़ने की जाल ; (सूत्र १, १, १)। ६ स्थान, जगह ; ( ग्राचा )। केयय देखो केकयः ( सुपा १४२ )। कर ) वि [ दे संवन्धिन् ] संवन्धी, यस्तु, संवन्धी चीज; केरय ( स्वप्न ४१; हे ४, ३४६; ३७३; प्राप्र ; भिन)। केरव न [कीरव ] १ कुमुद, सफेद कमल ; (पात्र ; सुपा ४६ )। २ केतव, कपट ; (हे १, १५२)। केरिच्छ वि [कीद्रक्ष] कैसा, किस तरह का ? (हे १, १०४; प्राप्तः काल )। केरिस वि [कीदूश] कैसा, किस तरह का ? ( प्रामा )। केरी खी [ क्रकटी ] वृत्त-विशेष, करीर का गाँछ ; "निवंब-वोरिकेरि--'' ( उप १०३१ टी )। केल देखो कंयल=कदल ; ( हे १, १६७ )। केलाइय वि सिमारचित ] सामसुम किया हुआ ; (कुमा)। केलाय सक समा + रचय् समारचन करना, साफ कर ठीक करना। केलायइ; (हे ४, ६४)। केलास पुं किलास । १ स्वनाम-प्रसिद्ध पर्वत-विशेष ; (से ६, ७३; गउड; कुमा)। २ इस नाम का एक नाग-राज ; ( इक )। ३ इस नाग-राज का व्यावास-पर्वत:

(ठा ४, २)। १ मिट्टी का एक तरह का पात्र: (निर १,३)। देखो कइलास। केलि देखो कयलि ; ( कुमा )। केलि ) ख़ी [ केलि, °ली ] १ कीड़ा, खेल, गम्मत; (कुमा; केली र्रायाः, कप्)। २ परिहास, हाँसी, ठहाः, (पाद्य; ग्रोप)। ३ काम-क्रीड़ा; (कप्पू; ग्रोप)। °आर वि [ °कार ] कीड़ा करने वाला, विनोदी; (कप्पू)। 'काणण न [ 'कानन ] क्रीड़ोद्यान; (कप्पू)। 'किल, "गिल वि [ 'किल ] १ विनोदी, कोड़ा-प्रिय : ( सुपा ३१४)। २ व्यन्तर-जातीय देव-विशेव ; ( सुपा ३२०)। ३ स्थान-विशेष ; ( पडम ११, १७ )। °भवण न िभवन ] कीड़ा-गृह, विलास-घर ; ( कप्पु )। °विमाण न [ °विमान ] विलास-महल ; (कप्पु )। °सअण न [ °शयन ] काम-शय्या ; (कप्प् )। °स्तेज्जा स्त्री िशया े काम-शय्या; (कप्प्)। केली दंखो कयली ; (हे १, १२०)। केळी स्त्री [दें ] ब्रसती, कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री ; ( दे २, ४४ )। केळीगिळ वि [ केळीकिळ ] केलीकिल स्थान में उत्पन्न; ( पडम ४४, १७ )। केव° देखो के°; (भग; पगण १७—पत्र १४४; विसे रप्ध १)। केचँ ( अप ) देखो कहं ; ( कुमा )। केवड्य वि [ कियत् ] कितना ? (सम १३४ : विसे ६४६ टी )। केवट्ट पुं [ केवर्त्त ] धीवर, •मच्छीमार ;ः (पात्र ; स २४५; हे २, ३०)। केवड ( अप ) देखो केत्तिअ ; ( हे ४, ४०८ ; कुमा )। केवल वि [ केवल ] '१ अंकला, असहाय ; ( ठा २, १ ; श्रीप )। २ श्रनुपम, श्रद्वितीय: (भग ६, ३३)। ३ शुद्ध , अन्य वस्तु से अ-मिश्रित; (इस ४-) । ४ संपूर्ण , परि-पूर्ण : ( निर १, १ )। ५ अनन्त, अन्त-रहित : ( विसे ८४)। ६ न ज्ञान-विशेष, सर्वश्रष्ट ज्ञान, भृत, भावि वगैरः सर्व वस्तुत्र्यों का ज्ञान, सर्वज्ञताः ( विसे =२० )। °काप्प वि [ °करुप ] परिपूर्ण, संपूर्ण; ( ठा ३, ४ )। 'णाण न ['झान ] सर्व-श्रेष्ट ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान; (ठा २, ५)। 'णाणि, 'नाणि वि [ 'झानिन् ] १ केवल-रान वाला, सर्वज्ञ; (कप्प; श्रीप)। २ पुं इस नाम के

एक ग्रहिन् देव, ग्रतीत उत्सर्पिणी-काल के प्रथम तीर्थ-ङ्कर ; (पव ६)। °णणाण, °नाण, °न्नाण देखो °णाण ; (विसे ८२६ ; ८२६ ; ८२३ )। °दंसण न [ °दर्शन ] परिपूर्ण सामान्य बोध ; ( कम्म ४, १२ )॥ केवलं य [केवलम् ] केवल, फक्त, मातः ; (स्वप्न ६२; ६३; महा )। केवलाअ सक [ समा+रभ् ] त्रारम्भ करना, शुरू करना । केवला अइ ; ( षड् )। केविळि वि [ केविळिन् ] केवल ज्ञान वाला, सर्वज्ञ ; ( भग)। °पिक्खिय वि [पाक्षिक] १ स्वयंबुद्धः, २ ़ जिनदेव, तीर्थं-कर ; (भग ६, ३१)। केविळिअ वि [ केविळिक ] १ केवलज्ञान वाला ; ( भगः )। २ परिपूर्ण, संपूर्ण : " सामाइयं केवलियं पसत्थं " ( विसे २६८१)। केविलिअ वि [ केविलिक ] १ केवल ज्ञान से संवन्ध रखने वाला ; (दं १७)। २ केविल-प्रोक्त ; (सुत्र १,१४)। ३ केवल-ज्ञानि-संवन्धी; (ठा ४, २)। ४ न केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान ; ( अ्राव ४ )। कैचलिअ न [ कैचल्य ] केवल ज्ञान ; " केवलिए संपतें " (सत ६७ टी: विसे ११८०)। कैस पुं [केशा] केश, बोल; (उप ७६८ टी; प्रयौ २६ )। °पुर न [ °पुर ] वृताढ्य पर स्थित एक विद्या-धर-नगर ; (इक)। °लोअ पुं [°लोच] केशों का उन्मूलन ; (भग ; पण्ह २, ४)। °वाणिज्ज न ि वाणिज्य ] केश वाले जीवों का व्यापार ; (भग प्त, १)। °हत्य, °हत्यय एं [ °हस्त, °क ] केश-पारा, समारचित केरा, संयत वाल ; (कप्प ; पाझ )। केस देखो किलेस ; ( उप ७६८ टी ; धम्म २२ )। केसर पुं [कवीश्वर] उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि ; (उप .७२८ टी )। 🕟 केसर पुंत [ केसर ] १ पुष्प-रेणु, किंजल्क ; (से १, ४०; दे ६, १३)। २ सिंह वगैरः के स्कन्ध का वाल, केसरा; (से १, ४०; सुपा २१४)। ३ पुं वकुल वृत्तः (कप्पृः, गउडः ; पात्र्य)। ४ न इस नाम का एक टद्यान, काम्पिल्य नगर का एक उपवन ; ( उत १७ )। ५ फल-विशेव ; ( राज )। ६ मुवर्ण, सोना ; ७ छन्द-विशेव ; ( हे १, १४६ )। = पुष्प-विशेव ; ( गडड 9933)1

```
केसरा स्त्री [केसरा] १ सिंह वगैरः के स्कन्ध पर के वालों
   की सटा ; "केसरा य सीहार्ग" (प्रासू ४१ ; गडड ;
   प्रामा )।
भूकिसरि पुं [ केसरिन् ] १ सिंह, वनराज, कण्डीख ; (उप
   ७२ म दी ; से म, ६४ ; पगह १,४)। २ द्रह-विशेष,
   नीलवन्त पर्वत पर स्थित एक हद; (सम १०४)।
  -३ रूप-विशेष, भगत-मेल क चतुर्थ प्रतिवासुदेव; (सम
    १४४)। °इह पुं [ °द्रह ] दह-विशेष ; ( ठा २, ३ )।
  केसरिआ स्त्री [केसरिका] साफ करने का कपड़े का
   हुकड़ा ; (भग : बिसे २११२ टी )।
  केसरिल्ल वि [ केसरवत् ] केसर वाला ; ( गउड )।
  केसरी स्रो [ केसरी ] देसी केसरिआ; " तिदंडकुंडिय-
   छत्तछलुयंकुसपवित्तयंकसरीहत्थगए " ( गाया १, ६--पत्र
    904 ) 1
  केसव पुं [केशव ] १ व्यर्थ-चक्रवर्ती राजा ; (सम )।
    २ श्रीऋष्ण वासुदेव, नारायणः ( गडड )।
  केसि वि विस्टिशिन् वित्यान्युक्त, क्लिप्ट ; (विसे
    ३११४)।
  केंसि पुं [केशि ] १ एक जैन मुनि, भगवान् पार्श्वनाथ के
   शिप्य; (राय; भग)। २ अप्रुर-विशेष, अश्व के रूप
   का धारण करने वाला एक दैख, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा
    था; (मुद्रा २६२)।
  केसि पुं [ केशिन् ] देखो केसव ; ( पटन ७४, २० )।
  केसिअ वि किशिक ] केश वाला, वाल युक्त । स्त्री—°आ;
    (सुत्र १, ४, २)।
  केसी स्नी [केशी ] सातर्वे वासुदेव की माता ; ( पडम २०,
    958).1.
  'केसी स्त्री [ 'केशी] केश वाली स्त्री; "विइएणंकसी" (उवा)।
  केसुअ देखो किंसुअ ; (हे १, २६ ; ८६ )।
  केह ( अप ) वि [ कीद्रश् ] कैसा, किस तरह का ? ( भवि;
    पड् कुमा )।
  केहिं ( अप ) अ लिए, वास्ते ; ( दे ४, ४२४ )।
   कैंअच न [ कैतच ] कपट, दम्भ ; (हे.१, १ ; गा १२४)।
   कोअ देखों कोक ; (दे २, ४४ टी )।
   कोअ देखों कोब ; (गडड)। 🗥 🖖
  कोअंड देखो कोदंड ; (पात्र )।
  कोशास अक [ वि+कस् ] विकसना, खीलना । कोश्रासइ ;
    (हे४ १६१)
```

```
कोआसिय वि विकसित विकसित, प्रफुल्ल ; (कुमा;
  जं २)।
 कोइल पुं कोकिल ] १ कोयल, पिक ; (पगह १, ४ ;
  उप २३ ; स्वप्न ६१ ) । २ छन्द को एक भेद ; (पिंग) ।
  °च्छय पुं िच्छद् ] वनस्यति-विशेष, तंलकंगटक ; (पगण
  १७---पत ५२७)।
 कोइला स्री [कोकिला] स्री-कोयल, पिकी ; "कोइला पंचमं
  सर''' ( अणु ; पात्र )।
 कोइला स्त्री [ दे ] कीयला, काष्ट्र के ग्रंगार; ( दे २, ४८)।
 कोउआ स्रो दि ] गाइठा का अप्रि, करीवाप्ति ; (दे २,
  ४८ ; पात्र )।
 कोउग ) न [ कोतुक ] १ कुतृहल, अपूर्व वस्तु देखने का
 कोडि 🕽 ब्रिमिलाप ; (सुर २, २२६)। २ ब्रारचर्य,
  विस्मय ; ( वव १ )। ३ उत्सव ; ( राय )। ४ उत्सुकना,
  उत्कराठा ; (पंचन १)। ४ दृष्टि-दोपादि से रक्ता के लिए
  किया जाता मपो-तिलक, रत्ता-बन्धनादि प्रयोग ; ( राय ;
  श्रीप ; विपा १, १ ; पग्ह १, २ ; धर्म ३ )। ६ सौभाग्य
  ब्रादि के लिए किया जाता स्नवन, विस्मावन, धून, हाम वगेरः
  कर्म : (वत्र १ ; साया १, १४)।
 कोउहल ) देखा कुऊहल ; (हे १, ११७ ; १७१ ; २,
 कोउहरू ) ६६ ; कुमा ; प्राप्र )।
 कोउहिंक वि [ कुतूहिंकन् ] कुत्रहली, कौतुकी, कुत्रहल-
  थिय ; (कुमा)।
 कोऊहळ १ देखां कुऊहलः ( कुमा ; पि ६१ )।
 कोऊहल्ल 🕽
 कोंकण वुं [कोङ्कण] देश-विशेष ; (स ४१२)।
 कोंकणग पुं [कोङ्कणक] १ अनार्य देश-विशेष ; ( इक )।
   २ वि उस देश में रहने वाला ; ( प्रग्ह १, १ ; विस
   189311
 कोंच पुं [क्रीबच ] १ नाम का एक अनार्थ देश : (पण्ह
   १, १)। २ पत्ति-विशेष ; ( टा ७ )। ३ द्वाप-विशेष ;
   (ती ४५)। ४ इस नाम का एक अपुर ; (कुमा)।
   प्र वि. कौन्च देश का निवासो ; ( पण्ह १, १ )। °रिश्च पुं
   िरिषु ] कार्तिकय, स्कन्द; ( कुमा ) °वर पु [ °चर ]
   इस नाम का एक द्वीप; ( अणु )। °चीरग पुंन [ °चीरक ]
   एक प्रकार, का जहाज ; (बृह १)। देखो कुंच।
कोंचिग (स्री [ कुडिवका ] ताली, कुन्जो ; ( उप १७७)।
```

कोंचिय वि [ कुञ्चित ] श्राकृञ्चत, संकृचित ; ( पगह 9,8)1 कोंटळय न [ दे ] १ ज्योतिय-संबन्धी सूचना ; २ शकुनादिः निमित संबन्धी सूचना; "पडंजिए कोंटलयस्स" (श्रोव २२१ भा )। कोंठ देखों कुंठ ; (हे १, ११६ पि)। कोंड देखों कुंड ; ( हे १, २०२ )। कोंड पुं [ कौण्ड, गौड ] देश-विशेष ;़ ( इक )। कोंडल देशे कुंडल ; (राज)। भेत्तग पुं [ भित्रक] एक व्यन्तर देव का नाम ; (वृह ३)। कोंडलग पुं [ कुण्डलक ] पिन-भिशेष ; ( ग्रौप ) । कोंडलिआ स्वी दि ] १ खापद जन्तु-विशेष, साही, खाबित्; २ कीड़ा, कीट; (दे२, ५०)। कोंडिअ पुं दि] ग्राम-निवासी लोगों में फूट करा कर छल से गाँव का मः लिक वन वैटन वाला ; (दं २, ४८)। कोंडिया देखें। कुंडिया : ( पण्ह २, १ )। कोंडिण्ण दंखां कोडिन्न ; ( राज )। कोंढ देखी कुंद्ध (हे १, ११६)। कोंद्धत्स्तु पुं [दे] उल्क, उल्लू, पिन्न-विशेष; (दे २, 88 ) 1 कोंत देखा कुंत; (पण्ह ३,१ सुर २,२⊏)। कोंनी देखों कुंती ; ( गाया १, १६ - पत २१३ )। कोक पुं[कोक] १ चकवाक पद्मी ; (दं ८, ४३)। २ वृक, भेड़िया; (इक)। कोकंतिय पुंखी [दे] जन्तु-विशेव, लोमडी, लोखरिया ; (पगह १, १)। स्त्री-"या; (गाया १,१-पत ६४)। कोकणय न [कोकनद] १ रक्त कुमुद; २ रक्त कमल; (पगग १; स्वप्न ७२)। क्रोकासिय [ दे ] देखां कोक्कासिय ; ( पाह १, ४-पत्र ७८ )। कोकुइय देखां कुक्कुइथ ; ( टा ६—पत्र ३७१ )। कोवक सक [ व्या+हृ ] बुलाना, ब्राह्वान करना । कोक्कइ; (हे १, ८६; पर्)। वक्त- कोक्कंत; (कुमा)। मंग्र —कोक्किबिः ( भवि ) । प्रयो—काक्कावदः (भवि)। कोक्कास वुं [कोक्कास ] इस नाम का एक वर्षकि, वर्ड् ; ( माचू १ )। कोफ्कासिय [ दे ] देखें कोशासिश ; ( दे २, ४० )।

कोविकय वि [ व्याहृत ] त्राहूत, वुलाया हुत्रा ; (र्भाव) । कोक्कुइय देखां कुक्कुइअ; (कस; ग्रीप)। वकृ—कोखुब्भमाण ; (पि कोखुव्भ देखो खोखुव्भ । 398)1 कोचण न दि ] त्रलीक-हित, भूठी भलाई, दीखावटी हित: (दे २, ४६)। कोच्चिय पुंस्री [दे] शैजक, नया शिष्य ्र (वय ६)। कोच्छ न [ कौत्स ] १ गोत-विशेष ; २ पुंस्री. कौत्स गोत में उत्पन्न ; ( ठा ७—पन्न ३६० )। कोच्छ वि [ कोक्षं ] १ कृत्ति-संवन्धी, उदर से संवन्ध रखने च्छ )हत्थी" ( णाया १, १---पत्र ६४ )। कोच्छभास पुं [दे.कुत्सभाव ] काक, कीया, वायस ; "न मणो सयसाहस्सो त्राविज्माइ कोच्छभासस्स" (उव) । कोच्छेअय देखो कुच्छेअय ; (ह १, १६१ ; कुमा ; षड्)। कोज्ज देखां कुज्ज ; (कप्प) । कोज्जप्प न [ दे ] स्त्री-रहस्य; (दे २,४६/)। कोज्जय देखो कुज्जय ; (णाया १,८—पत्र १२४)। कोज्जरिअ वि [ दे ] अपपूरित, पूर्ण किया हुआ, भरा हुआ; (पड्)। कोज्मिरिअ वि [दे] ऊपर देखों (दे २, ४०)। कोटुंभ पुंन [दें] हाथ से आहत जल ; "कोटुंभी जलकर-फालो" (पात्र)। देखा कोट्टंभ। कोट्ट देखो कुट्ट=कुट् । क्वक् -- कोट्टिज्जमाण ; (त्रावम) । संक्र-कोट्टिय; (जीव ३)। कोट्टन [दे] १ नगर, शहर ; (दे २, ४५)। ूर्र कोट, किला, दुर्ग ; (गाया १,८—पत्र१३४; उत्त ३० ; वृह १; सुपा ११८)। °वाल पुं [°पाल] कोटवाल, नगर-रत्तक; (सुपा ४१३)। कोट्ट तिया खी [ कुट्टयन्तिका ] तिल वगैरः को चूरने का उपकरण ; (गाया १,७---पत्र ११७)। कोट्टग पुं [कोट्टाक ] १ वर्धकि, वर्ह्ह ; (ग्राचार, १,२)। २ न हरे फलों को स्खाने का स्थान-विरोप ; (वृह १)। कोट्टण देखो कुट्टण ; (उप १७६ ; पगह १, १)। कोट्टर देखां कोडर ; (महा ; हे ४, ४२२ ; गा ४६३ त्र्र)। कोट्टवीर पुं [ कोट्टवीर ] इस नाम का एक मुनि, ग्राचार्य शिवभृति का एक शिब्य; (विसे २५५२)।

```
कोट्टा स्त्री [दे] १ गौरी, पार्वती ; (द २,३५/८७,१७४)।
  २ गला, गर्दन ; (उप ९६१)।
कोर्टि च पुं [ दे ] द्रोखो, नौका, जहाज ; (द्रे २,४७) ।
को हिम पुन [ कु हिम ] १ रत्नमय भूमि ; (णाया १,२)। २
  फरस-वंध जमीन, वँघी हुई जमीन ; (जं १) । ३ भूमि-तल ;
  (सुर ३,१००)। ४ एक या अनेक तला वाला घर; (वव४)।
  क्षेंपड़ा, मड़ी; ६ रत्न की खान; ७ अनार का पेड़;
  (हे१,११६; प्राप्र)।
कोष्टिम वि [ कृत्तित्रम ] बनावंटो, बनाया हुआ, अ-कुद्रती ;
  (पडम ६६,३६)।
कोडिल ) पुं [कौडिक] मुद्गर, मुगरी, मुगरा ; (राज ;
कोहिल्ल पा १.६-पत्र ६६ ; ६६)।
कोट्टी स्त्री दि ] १ दोह, दोहन ; २ विषम स्खलना ; (दे २,
  ६४)।
कोट्टुंभ पुन [दे] हाथ से ब्राहत जल; "कोर्टुभं करहए
 तोए" (दे २.४७)।
कोट्टुम अक [रम्] कोड़ा करना, रमण करना । कोड्मइ :
  (हे ४, १६८)।
कोट्ड्वाणी स्त्री [कोट्ड्वाणी] जैन मुनि-गण की एक
 शाखाः (कप्प)।
कोट देखे। कुट=कुछ ; (भग १६, ६ ; गाया १, १७)।
कोड ) देखो कुड = कोष्ठ; (गाया १, १; ठा ३, १;
कोहुग र पाछ)। ३ श्राश्रय-विरोष, श्रावास-विशेष, (श्रोध
कोट्टय । २००; वन १) । ४ अपवरक, कोठरी; (इस ४, १;
 उप ४८६) । १ चेल्य-विशेष ; ( णाया २,१)। °ागार न
 िगगार ] धान्य भरने का घर ; (श्रीप ; करप)।
 भागडागार, भगडार ; (खाया १, १)।
कोट्टार पुंत कोछ।गार) भागडागार, भगडार; (पडम २, ३)।
कोहि वि [कुष्ठिन्] कुछ-रोगी ; (याचा)।
कोहिया स्त्री कोष्ठिका ] छोटा कोष्ट, लवु कुरालं ; (उवा) ।
कोंहु, पुं [ क्रोप् ] श्र्माल, सियार ; (षड्) ।
कोडंड देखों कोंदंड ; (स २४६)।
कोडंडिय देखों कोदंडिय ; (कप्प)।
कोडंब न दि कार्य, काम, काज; (दे २, ४)
कोडय [ दे ] देखों कोडिअ ; (पात्र) 🖟
कोडर न िकोटर ] गहुबर, बृज्ञ का पोला भाग, विवर :
```

```
(गा ४६२)।
कोडल पुं [कोन्र्र] पिन्न-विशेष ; (राज) ।
कोडाकोडि स्त्री कोटाकोटि । संख्या-विशेष, करोड को
 करोड़ में गुनने पर जा संख्या लब्ध हो वह : (सम १०५ :
 कप्प ; उव )।
कोडाल पुं कोडाल ] १ गोत्र-विशेष का प्रवर्तक पुरुष :
  २ न गोत्र विशेष: (कप्प)।
कोडि खी [कोटि] १ संख्या विशेष, करोड, १००००००;
  ( गाया १,=; सुर १, ६७; ४, ६१ )। २ अप्र-भाग, अग्री,
  नोक : (मे १२,२६ ; पात्र)। ३ ग्रंश, विभाग, भाग ;
  ' नित्थक्कसो पएसो लोए वालग्नकोडिमितावि" (पन्य ३६ :
  या E) । °कोडि दंखो कोडाकोडि; (सुपा २६६)। °वद
  वि [ °वद ] करे। इसंख्या वाला ; (वव ३)। भूमि स्त्री
  िभूमि ] एक जैन तीर्थ ; (ती ४३)। °सिला स्त्री
  िशिला ] एक जैन तीर्थ ; (पडम ४८, ६६)। °स्रो य
 िशस्त वरं।डों, अनेक कराड; (सुपा ४२०)। देखी कोडी।
कोडिअ न दि ] १ छोटा मिही का पात्र, लघु शराव ;
 (दे २,४७) ।२ पुं पिगुन, दुर्जन, चुगलोखार ; ( षड् ) ।
कोडिअ पुं िकोटिक ] १ एक जैन मुनि ; (कप्प)। २
 एक जैन मुनि-गण ; (कप्प ; ठा ६) ।
कोडिएण ) न [कौण्डिन्य ] १ इस नाम का एक नगर ;
कोडिर ) (उप ६४८ टो) । २ वासिष्ट गोल की शाखा रूप
, एक गांत्र ; (कप्प) । ३ पुं कौणिडन्य गोत्र का , प्रवर्त्त क
 .पुरुषः ४ वि. कौषिडन्य-गोत्रीयः (ठा ७---पत्र ३६०: कप्प)।
 ५ पुं एक मुनि, जो शिवभूति का शिब्य था; (विसे २५५२)।
 ६ महागिरिसूरि का शिष्य, एक जैन मुनि ; (कप्प)। ७
ं गोतम-स्वामी के पास दीचा लेने वाले पाँच सौ तापसों...का
 गुरू ; (उप १४२ टो)।
कोडिन्ना स्त्री/कोणिडन्या] कोणिडन्य-गोत्रीय स्त्री; (कप्प)।
कोडिल्लर्स् [ दे ] पिसुन, दुर्जन, चुगलीखोर ; (दे २,४० ;
े बड़) भ
कोडिल्ल देखों कोट्टिल ; (राज) ।
कोडिह्ळ पुं [ कोटिह्य ] इस नाम का एक ऋषि, चाणन्य
 मुनि ; (ववु १ ; अणु) ।
कोडिल्लय न [कोटिल्यक] चाणक्य-प्रणीत नीति-सास् ;
 ( 对吸 ) 1
```

9,9)1

कोडी देखो कोडि ; (डब ; टा ३, १ ; जी ३७) । °करण न [°करण] विभाग, विभजन ; (पिंड ३०७)। °णार न िनार ] इस नाम का सोरठ देश का एक नगर; (ती ४६)। 'मातसा स्त्री 'मातसा गान्धार त्राम को एक मूर्च्छना ; (ठा ७---पत्र २६३)। °चरिस न [ °चर्य ] लाट देश की राजधानी, नगर-विशेष ; (इक; पत्र १७४)। °चरिसिया र्सा [ °चरिका ] जैन मुनि-गण की एक शाखा ; (कप्प)। °सर पुं [ °श्वर ] करोड्-पति, कोटीश; (सुपा ३)। कोडीण न [कोडीन ] १ इस नाम का एक गांत्र, जो कौत्स गोत्र की एक शाखा रूप है ; २ वि इस गोत्र में उत्पन्न ; ( टा ७---पत ३६०)। कोड्विदेसो इन्ड्विः ( ठा ३, १—पत्र १२४ )। कोडुंचिय पुं [ कोटुम्विक] १ कुटुम्व का स्वामी, परिवार का स्वामो, परिवार का मुखिया; (भग)। २ ग्राम-प्रधान, गाँव का वड़ा त्रादमी; (पण्ह १,४--पत्र ६४)। ३ वि. कुटुम्ब में तत्पन्न, कुटुम्य से संबन्ध रखने वाला, कुटुम्य-संबन्धी ; ( महा; जीव ३)। कोडूसग वुं [कोदूपक ] अन्न-विशेष, कोद्रव की एक जाति ; (राज)। कोड़ [दे] देखो कुड़ ; (दे २,३३ ; स ६४१ ; ६४२ ; हे ४, ४२२ ; गाया १, १६—पत २२४ ; उप 🗠 ६२ ; भवि)। कोइम देखो कोट्टुम ; (कुमा)। को हुमिअ न [रत ] रति-क्रीड़ा-विशेष ; (कुमा) । कोड़िय वि [दें] कुतुहली, कुतुकी, उत्करियत; (उप ५६८ टी)। कोड़ ) पुं [ कुछ ] रोग-विशेष, कुछ-राग; (पि ६६; णाया कोढ र १, १३; श्रा २०)। कोढि वि [कुष्टिन्] कुछ-रोग से यस्त; कुछ-रोगी ; (य्राचा) । कोडिक ) वि [कुप्रिक] कुप्र-रोगी, कुप्र-यस्त; (पगह २, ४; कोढिय | विपा १,७)। कोण वि [ दे ] १ काला, रयाम वर्ण वाला ; (दे २, ४५)। २ पुं. लक्द्र, लकड़ी, यप्टि; (दे २, ४४ ; निचू १ ; पात्र)। ३ वीणा वगैरः बजाने की लकड़ी, वीणा-वादन-दगड; (जीव ३)। कोण रेपुंन [कोण]कोण, ग्रस्न, घर का एक भाग, कोणग (गडड ; द २, ४६ ; रंभा )। कोणव पुं [कोणप ] राज्ञस, पिशाच ; (पात्र) । कोणालग पुं [कोनालक] जलचर पिन्न-विरोप ; (पगह

कोणालो स्री [ दे ] गोष्ठो, गोठ; (वृह १) । कोणि अ) पुं [कोणिक] राजा श्रेणिक का पुल, तृप-विशेष ; कोणिग र्(त्रांत; गाया १, १; महा; उव)। कोणु सी [दे] लेखा, रेखा'; (दे २, २६)। ४५)। कोतव न [कौतव] मूपक के रोम से निष्पन्न सूता; कोतुहल देखो कुऊहल ; (काल )। कोत्तंलंका स्रो [दे] दारू परोसने का भागड, पाल-विशेष; (दे २, १४) कोत्तिअ वि [ कौतुकिक ] कौतूकी, कुतुहली; (गा ६७२)। कोत्तिअ पुं [कोत्रिक ] १ भूमि-शयन करने वाला वान-प्रस्थ ; (त्र्योप) । २ न एक प्रकार का मधु ; (ठा ६) । कोत्थ देखो कोच्छ = कौन । कोत्थर् न दि १ विज्ञान ; (दे २, १३)। र कोटर, गह्वर ; (सुपा २४७ ; निचू १४)। कोत्थल पुं [दे] १ कुराूल, कोष्ट; (दे २,४८)। २ कोथली, थैला; (स १६२)। °कारा स्त्री [°कारी] भमरी, कीट-विशेष; 🏞 (बृह १)। कोत्थुभ ु पुं [कौस्तुभ ] वासुदेव के वज्ञःस्थल का कोत्थुह र मिण ; (ती १०; प्राप्त ; महा ; गा १४१ ; कोथुभ ) पगह १,४)। कोदंड पुं [कोदण्ड] धनुष, धनु, कार्मुक, चाप ; ( अंत 98 ) 1 कोदंडिम ) देखो कु-दंडिम ; ( जं ३ ; कप्प )। कोइंडिय 🖯 कोदूसग देखो कोडूसग; (भग ६, ७)। कोह्य देखो कुह्य ; (भवि)। कोद्दाल देखो कुद्दाल ; (पगह १, १-पत्र २३)। कोद्दालिया स्त्री [कुद्दालिका] छोटा कुदार, कुदारी; (विपा १, ३)। कोध पुं [ कोध ] इस नाम का एक राजा; जिसने दाशरिथ भरत के साथ जैन दीचा ली थी ; ( पडम ८४, ४ )। कोप्प देख कुप्प=कुप्। कोप्पइ ; (नाट)। क़ोप्प पुं [दे ] श्रपराध, गुनाह ; ( दे २, ४४ )। कोप्प वि [ कोप्य ] द्वेष्य, अप्रीतिकर ; "अकोप्पजंघनुगला" (पण्ह १,३)।

कोप्पर पुंन [कूर्पर] १ हाथ का मध्य भाग ; ( ग्रोध-२६६ भा; कुमा; हे १, १२४)। २ नदी का किनारा, तट, तीर ; ( अध ३० )। कोबेरी स्री [ कौबेरी ] विद्या-विरोष; ( परम ७, १४२)। कोमग ( वुं [ कोमक ] पिन्न-विशेष ; ( अंत ; औप )। कोभगक 🕽 कोमल वि [कोमल ] मृदु, सुकुमार ; (जी १० ; पात्र ; कप्पू )। कोमार वि [कौमार] १ कुमार से संवन्ध रखने वाला, कुमार-संवन्धी ; (विपा १, ७१)। २ कुमारी-संवन्धी ; (पात्र)। ३::कुमारी में उत्पन; (दे १, ८१)। स्त्री—°रिया, °री; (भग १४) । ं °भिञ्च न [ ° भृत्य ] वैद्यक शास्त्र-विशेष, जिसमें , वालकों के स्तन-पान-संबन्धी वर्णन है ; (विपा १, ७---पत्र ७१)। कोमारी स्त्री [कोमारी ] विद्या-विशेष ; (पडम ७, १३७)। कोमुइया स्त्री [ कौमुदिका ] श्रीकृष्ण वासुदेव की एक भेरी, जो उत्सवं की सूचना के समय वजाई जाती थी ; (विसे १४७६ ; )। र्क्तोमुई स्त्री [ दे ] पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा ; ( दे २, ४८)। कोमुई स्त्री [ कौमुदी ] १ शरद् ऋतु की पूर्णिमा ; ( दे २, ४८)। २ चिन्द्रका, चाँदनी ; ( श्रीप ; धम्म ११ टी )। ३ इस नाम की एक नगरी; (पउम ३६, १००)।. ४ कोर्तिक की पूर्णिमा; (राय)। °नाह पुं [ °नाथ ] चन्द्रमा, चाँद ; (धम्म ११ टी ),। "महुस्तव पुं [ "महो-त्सव ] उत्सन-विशेष ; ( पि ३६६ )। कोमुदिया देखो कोमुइया ; ( णाया १, ४—पत्र १००)। कोमुदी देखो कोमुई=कौमुदी; ( णाया १, १; २ )। कोयवग) पुं[दे] हई से भरे हुए कपड़े का बना हुआ कोयवय प्रावरण-विरोष ; ( णाया १, १७--पत्र २२६ )। कोयवी स्त्री [दे] रुई से भरा हुआ कपड़ा ; ( बृह ३ ) 🕒 कोरंग पुं [ कोरङ्क ] पिन-विशेष ; (पण्ह १, १--पत ८)। कोरंट ) पुं [ कोरण्ट, °क ] १ वृत्त-विशेष ; ( पात्र ) । िकोर्टग ∫ २ न इस नाम का भृगुकच्छ (भडौच) सहर का एक उपवन ; (वव १)। ३ कोरण्टकं वृक्त का पुष्प ; ..., (पगह १,४; जं.१)। कोरय रे पुंन [ कोरक ] फलोत्पादक मुकुल, फल की कली; कोरव (पात्र)। "वतारि कोरवा पन्नता " (ठा . ४, १—पत्र १८१ )।

कोरव्य पुंसी [ कौरव्य ] १ कुरु-वंश में उत्पन्न ; ( सम ः १४२.; ठा ६)। २ कौरव्य-गोत्रीय ; ३-पुं त्राठवाँ चक-वर्ती राजा बहादत ; ( जीव ३ ) । कोरव्वीया स्त्री [ कौरवीया ] इस नाम की वड्ज ग्राम की एक मूर्च्छना 🗧 ( ठा ७ )। 🕡 ) देखो कोरंट ; ( णाया १, १—पत्र १६ ; कोरिंटय किष्ण ; पडम ४२, ८ ; औप ; उवा )। कोरेंट कोल पुं [ दे ] ग्रीवा, नोक, गला ; ( दे २, ४४ )। कोल पुं [क्रोड ] १ सुत्रर, वराह; (पग्ह १, १—पत्र ७; स १११ )। र उत्सङ्ग, कोला ; " कोलीकय—" (गउड )। कोल पुं [कोल] १ देश-विशेष ; ( पडम ६८, ६६ँ )। २ घुण, काष्ट-कीट; ( सम ३६ )। ३ शुकर, वराह, सूत्र्यर; ( उप ३२० टो ; णाया १, १; कुमा ; पात्र )। ४ मूर्षिक. के ब्राकार का एक जन्तु ; ( पण्ह १, १—पत्र ७)। ४ ग्रस्त्र-विशेष ; (धम्म १) । ६ मनुज्य की एक : नीच जाति ; ( त्राचू ४ )। ७ वदरी-वृत्त, वैर का .गाछ ; प न् बदरी-फल, बैर ; (दस ४, ९ ; भग ६, ९०)। पाग न [ °पाक ] नगर-विशेष, जहां श्रीऋषभदेव भगवान् का मंदिर है, यह नगर दिन्त में है ; (ती:४१) 1 °पाल पुं [ °पाल ] देव-विशेष, धरखेन्द्र का लोकपाल ; ( ठा ३, १—पत १०७)। °सुणय, °सुणह पुंस्री [°शुनक] १ वड़ा शूकर, सुअर की एक जाति, जंगली वराह ; ( आचा २, १, ४)। २ शिकारी कुत्ताः (पगण ११)। स्त्री-काष्ट्र, लकड़ी ; ( सम ३६ ):। 🕡 कोल वि [ कोल ] १ शक्ति का उपासक, तान्त्रिक मतः का अनुयायी ; २ तान्त्रिक मत से संबन्ध रखने वाला ; "कोलो धम्मो कस्स गो भाइ रम्मो'' (कप्)। ३ न वदर-फल-संबन्धी ; (भग ६, १०) । 'चुण्ण न ['चूर्ण] वैरः का चूर्ण, वैर का सत्थुः (दस ४,१)। °हियन [ भारिथक ] वैर की गुठिया ; (भग ६, १० ) 🕸 कोलंब पुं [ दे ] फिर, स्थाली ; ( दे २, ४७; पात्र)। २ गृह, घर ; ( दे २, ४७ )। कोलंब पुं [ कोलम्ब ] इन की शाला का नमा हुआ अयः भाग; ( अनु १)। कोलगणो स्री [कोली, कोलकी ] कोल-जातीय स्री ; ; (आचू ४)।

कोलघरिय वि [ कौलगृहिक ] कुल-गृह-संवन्धी, पितृ-गृह-संवन्धी, पितृ-गृह से संवन्ध रखने वाला ; ( उवा )। कोलज्जा स्त्री दि ] धान्य रखने का एक तरह का गर्त ; ( ग्राचा २, १, ७ )। कोलर देखो कोटर ; (गा ४६३ अ)। कोलव न [कौलव] ज्योतिष-शास्त्र में प्रसिद्ध एक करण; (विसे ३३४८)। कोलाल वि कोलाल १ कुम्भकार-संबन्धी ; २ न मिट्टी का पात्र ; ( उवा )। कोलालिय पुं [कौलालिक ] मिट्टी का पाल वेचने 'वाला; (बृह २)। कोलाह वुं [कोलाभ ] साँप की एक जाति ; (पण्ण १)। कोलाहल पुं [दे] पन्नी का आवाज, पन्नि-शब्द ; (दे २, १०)। कोलाहल पुं [कोलाहल ] तुमुल, शोरगुल, रौला, बहुत दूर जाने वाला अनेक प्रकार का अस्फुट शब्द ; (दे २, ४०; हेका १०५ ; उत ६ )। कोलाहलिय वि [ कोलाहलिक ] कोलाहल वाला, शोर-गुल वाला ; ( पउम ११७, १६ )। कोलिअ पुं [दे] कोली, तन्तुवाय, कपडा वुनने वाला ; (दे २,६४ ; गांदि ; पत २ ; उप पृ २१०)। २ जाल का कीड़ा, मकड़ा; (दे २, २५; पाद्य; श्रा २०; ब्राव ४; बृह १)। कोलित्त न [दे] उल्मुक, ल्का; (दे २, ४६)। कोलोकय वि [ क्रोडीकृत ] स्वीकृत, श्रंगीकृत ; (गउड)। कोलीण न [कोलोन ] १ किंवदन्ती, बोक-वार्ता, जन-श्रुति; (मा ३७)। २ वि. वंश-परंपरागत, कुलकम से आयात ; ३ उत्तम कुल में उत्पन्न ; ४ तान्त्रिक मत का अनुयायी ; ( नाट-महावी १३३ )। कोलीर न [दे] लाल रंग का एक पदार्थ, कुरुविन्द; "कोलीररतणयणेत्रं" (दे २, ४६)। कोलुण्ण न [कारुण्य] दया, अनुकम्पा, करुणा; (निचू११)। 'पडिया, 'चडिया स्त्री ['प्रतिज्ञा ] अनुकम्पा की प्रतिज्ञा; (निचू ११)। ्कोत्तर पुन [दे] कोयला, जली हुई लकड़ी का टुकड़ा; (निवृ १)। कोल्टरर न [ कोल्टिकर ] १ वार्धक्य, बुढ़ापन ; (पिंड)। २ नगर-विरोप; (आव ३)। 🐇

कोल्लपाग न [ कोल्लपाक ] दिच्या देश का एक नगर, जहां श्री ऋषमदेव का मन्दिर है ; ( ती ४१ )। कोल्लर पुं [ दे ] पिठर, स्थाली ; (दे ३,४७)। कोहला देखो कुल्ला; (क्रुमा)। कोल्लाग देखो कुल्लाग ; (ग्रंत)। कोल्लापुर न [कोल्लापुर ] दिचण देश का एक नगर ; (ती ३४)। कोह्ळासुर पुं [ कोव्ळासुर ] इस नाम का एक दैत्य ; (ती ३४)। कोल्लुग [दे] देखो कोल्हुअ; (वन १; वृह १)। कोल्हाहरू न [दे] फल-विशेष, विम्वी-फल; (दे२,३६)। कोल्हुअ पुं [दे ] १ श्रगाल, सियार ; (दे २, ६४ ; पात्र ; पउम ७, १७; १०१, ४२)। २ कोल्हू, चरखी, ऊख से रस निकालने की कल ; (दे २, ६४; महा)। कोच पुं िकोप ] क्रोध, गुस्सा ; (विपा १,६ ; प्रासू १७४)। कोचण वि [कोपन ] कोधी, कोध-युक्तः (पात्रः, सुपा ३८४ ; सम ३४७ ; स्वप्न ८२)। कोवासिअ देखो कोआसिय; (पात्र)। कोचि वि [कोपिन् ] कोधी, कोध-युक्त ; ( सुपा २८१ 🕺 . था २०)। कोविअ वि [कोविद ] निपुण, विद्वान् , ग्रभिज्ञः ( श्राचा ; सुपा १३० ; ३६२ )। कोविअ वि[कोपित] १ कुद्ध किया हुआ। २ दूषित, दोष-युक्त किया हुआ ; "वइरो किर दाहो वायणंति निव कोवियं वयणं" ( उव )। कोविआ स्त्री [ दे ] ध्याली, स्त्री-सियार ; (दं २, ४६) । कोविआर पुं [ कोविदार ] वृज्ञ-विशेष ; (विक ३३)। कोविणो स्त्री [कोपिनी] कोप-युक्त स्त्री ; (श्रा १२)। कोस पुं [दे] १ कुसुम्भ रंग से रक्त वस्त्र ; २ समुद्र, जलिंध, सागर; (दे २, ६४)। कोस पुं [ कोश ] कोस, मार्ग की लम्बाई का परिमाण, दो मील ; (कप्प ; जी ३२ )। कोस वुं [कोश, प] १ खजाना, भगडार; (गाया १,१३१; पउम ४, २४ )। २ तंलवार की म्यान ; (सृत्र १, ६)। ३ कुड्मल, "कमलकांसव्य " (कुमा)। ४ मुकुल, कली ; ( गउड )। १ गोल, चृताकार; "ता मुहमेलियकर-कोसिपिहियपसरंतदंतकरपसरं '' ( सुपा २० ; गडड )। ६ दिव्य-भेद, तप्त लोहे का स्पर्श वर्गरः रापथ ; " एत्थ अम्ह

कोसविसएहिं पच्चाएमो" (स ३२४)। ७ अभिघान-शास्त्र, शब्दार्थ-निरूपक प्रन्थ, जैसा प्रस्तुत पुस्तक। 🗷 पुन पान-पात्र, चवक ; (पात्र )। म न नगर-विरोष ; "कोर्स नाम नयरं " (स १३३)। "पाण न ["पान"] ►सौगन, रापथ : ( गा ४४८ )। °हिच पुं [ °िश्चिप ] खजानची, भंडारी : ( सुपा ७३ )। कोसंव पुं कोशाम्र ] फल-वृत्त-विरोव ; (पल्ण १---पत्र ३१)। °गंडिया सी [°गण्डिका ] खड्ग-विरोध, एक प्रकार की तलवार ; ( राज )। कोसंविया स्त्री कोशाम्विका ] जैन मुनि-गण की एक शाखा; (कप)। कोसंबी स्त्री [ कोशाम्बी ] वत्स देश की मुख्य नगरी; (ठा १०; विपा १, १)। कोसग पुं कोशक ] साधुओं का एक चर्म-मयं उपकरण, चमड़े की एक प्रकार की थैली; (धर्म ३)। कोसट्टइरिआ स्रो [दे] चगडी, पार्वतो, गौरी, शिव-पत्नी; (दे २, ३४)। क्रोसय न [दे कोशक ] लबु राराव, छोटा पान-पात्र ; ( दे २, ४७; पाझ )। कोसल न [ कौशल ] बुरालता, निपुणता, चातुरी; (कुमा)। कोसल न [ दे ] नीवी, नारा, इजारवन्द ; (दि २, ३८)। कोसल ) पुं [कोसल, °क ] १ देश-विशेव ; (कुमा ; कोसलग महा )। २ एक जैन महिंप, सुकोसल सुनि ; ( पडम २२, ४४ )। ३ कोसल देश का राजा ; ४ वि. कोराल देश में उत्पन्न; (ठा ४,२)। ४ °पुर न िपुर ] अयोध्या नगरी; ( आक १ )। कोसला स्नी [कोसला] १ नगरी-विशेष, अयोध्या-नगरी; ( पडम २०, २८ ) । २ अयोध्या-प्रान्त, कोसलं-देश ; (भग ७, ६)। कोसिलिअ वि कौशिलिक ] १ कोसल देश में उत्पन्न, कोसल-देश-संबन्धी ; ( भग २०, ८) । २ अयोध्या में उत्पन्न, ग्रयोध्या-संबन्धी ; ( जं २)। कोसलिअ न दिकीशलिक ] प्रास्त, भेंद, ,र्ववहार ; (दे २, १२ ; सण ; सुपा—प्रस्तावना १ )। कोसिलिआ ही [दे कौशिलिका] ऊपर्देशो ; (दे २, १२ ; सुपा-प्रस्तावना ४ )। कोसल्ल न िकौशल्य ] निपुणता, चतुराई ; ( कुमा ; सुपा १६ ; सुर १०, ५० )।

कोसल्ल न दि ] प्रामृत, भेंट, उपहार ; " तं पुरजणकोसल्लं नरवक्षा ग्रेप्पियं कुमारस्स " ( महा ) । कोसल्लंया स्री [कौशल्य ] निवुणता, चतुराई; "तह मज्म-नीइकोसल्लया य खीणिच्चय इयाणिं '' (सुपा ६०३)। कोसल्ला स्री कौशल्या दाशरिय राम की माता: ( उप पृ ३७४ )। कोसल्लिअ न [दे कौशलिक ] भेंट, उपहार; (दे ३, १२; महा ; सुपा ४१३ ; ५२७ ; सण )। कोसा स्त्री [कोशा] इस नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या, जिसके यहां जैन महर्षि श्रीस्थृलभद्र मुनि ने निर्विकार भाव से चातु-मांस किया था; (विवे ३३)। कोंसिण वि कोंज्ण ] थोड़ा गरम ; ( नाट-वेर्णी )। कोसिय न [कौशिक ] १ मनुब्य का गोत्र विशेष ; ( अभि ४१ ; ठा ३६० )। २ वीसवेँ नक्तत्र का गोत्र; (चंद १०)। ३ पुं उल्क, घूक, उल्लू ; (पात्र ; सार्घ ४६)। चगडकोरिाक-नामक दृष्टि-विष साँप-विशेष. जिसको भगवान् श्रीमहावीर ने प्रवीधित किया (आवम)। १ वृत्त-रिशेष ; ६ इन्द्र ; ७ प्त कोशाध्यन्त, खजानचो ; ६ प्रीति, अनुराग ; १० **इ**स नाम का एक राजा; ११ इस नाम का एक अधुर; १२ सर्प को पकड़ने वाला, गारुड़िक ; १३ अस्थि-सार, मज्जा ; १४ स्टब्गार रस ; (हे १, १४६)। १४ इस नाम का एक तापस ; (भिव )। १६ पुंस्री कौशिक गोत्र में उत्पन्न, कौशिक-गोलीय ; ( ठा ७--पत्र ३६० ); स्त्री--कोसिई; (मा १६)। कोसिया स्त्री [कोशिका ] १ भारतवर्ष की एक नदी; (कस)। २ इस नाम की एक विद्याधर-राज-कन्या; (पडम ७, ४४)। ३ चमड़े का जुता; "कोसियमालाभूसियसिरोहरो विगय-वसणो य" (स २२३)। देखो कोसी। कोसियार पुं [कोशिकार] १ कीट-विशेष, रेशम का कीड़ा; (पर्व्ह १, ३)। २ न रेशमी वस्त्र ; (ठा ४,३)। कोसी ही कोशी देखे कोसिया; ( ठा ४, ३--पेत्र ३५१)। र गोलाकार एक वस्तु; 'कंचणकोसीपविद्वदंताणं'(श्रोप)। कोसुम वि कोसुम ] फूल-संबन्धो, फूल का बना हुआ ; "कोसुमा वाणा" ( गउड )। कोसेअ ) न [काँदोय] १ रेशमी वस्न, रेशमी कपड़ कोसेज्ज (दे २, ३३; 'सम १४३ ; पण्ह १,४) । रं तसर का बना हुआ वस्त ; (जीव ३)।

कोह पुं [क्रोध ] गुस्सा, कोप ; (ब्रोघ २ मा ; ठा ४,१)। °मुंड वि [ °मुण्ड ] क्रोध-रहित ; ( ठा ४,३ )। कोह पुं [कोथ ] सड़ना, शीर्णता ; (भग ३, ६ )। कोह पुं[दे कोथ] कोथली थेला; (विसे २६८८)। कोह वि [क्रोधवत्] क्राध-युक्त, कोप-सहित; "कोहाए माणाए मायाए लोभाए...... त्रासायणाए'' ( पडि ) । कोहंगक वुं [ कोभङ्गक ] पिन्न-विशेष ; ( श्रौप )। कोहंभाण न [क्रोधध्यान] क्रोध-युक्त चिन्तन; (ब्राड ११)। कोहंड न [कूप्माण्ड ] १ कुप्माण्डी-फल, कोहला ; (पि ७६; प्रधः १२७) । २ न देव-विमान-विशेष ; (ती ४६) । ३ पुं. व्यन्तर-श्रेणीय देव-जाति-विशेष ; ( पव १९४ )। कोहंडी स्री [ क्रुप्माण्डी ] कोहले का गाछ ; (हे१, १२४; दे २, ५० टी )। कोहण वि [ क्रोधन ] १ क्रोधी, गुल्साखोर ; (सम ३७ ; पउम ३४, ७)। २ पुं. इस नाम का रावण का एक सुभट; (पडम ४६, ३२)। कोहल देखो कुऊहल ; (ह १, १७१)। कोहलिअ वि [कुनूहलिन] कुत्रहली ; कुत्रहल-प्रेमी । स्वी---°आ; ( गा ७६८ )। कोहलिआ स्त्री [ कूप्माण्डिका ] कोहले का गाछ ; "जह लंघेसि परवइं, निययवइं भरसहंपि मोतूर्ण। तह मगर्षे कोहलिए, अञ्जं कल्लंपि फुट्टिहिसि" (गा॰६८)।

```
कोहली देखो कोहंडी ; (ह २, ७३ ; दे २, ४० टी)।
कोहल्ल देखो कोहल ; ( षड् )।
कोहल्ली स्त्री [ दे ] तापिका, तर्वा, पचन-पात्र विशेष; (दे २,
 ४६ )।
कोहल्ली देखो कोहंडी ; ( षड् )।
कोहि } वि [ कोधिन ] कोधी, कोध-स्वभावी, गुस्सा-
कोहित्ल े खोर ; ( कम्म ४, १४० ; वृह २ )।
°िक्कसिय देखो किसिय=कृषित ; (उप ७२८ टो)।
°क्कूर देखो कूर=कूर ; ( वा २६ )।
°क्केर देखो °केर ; (हे २, ६६ )।
°क्खंड देखो खंड ; ( गउड)।
<sup>°</sup>क्खंभ देखो खंभ ; ( से ३, ४६ )।
'क्खम देखो खम; (प्रासू १७)।
<sup>°</sup>क्खलण देखो खलण ; ( गउड )।
°क्खिंसा देखो खिंसा ; ( सुपा ४१० )।
°क्खु देखो खुः ( कप् ; ग्रामि ३७ ; चारु १४ )।
°क्खुत्त देखो खुत्त ; ( गउड )।
°क्खेडु देखो खेडु; ( सुपा ४४२ )।
°क्खेब देखो खेब; " खारक्खेवं व खए" ( उप ७२८ टी )।
°क्खोडी देखो खोडी ; ( पगह १,३)।
```

इत्र सिरिपाइअसहमहण्णचे कयाराइसहसंकलणो दसमा तरंगो समतो । ख

ख पुं [ ख ] १ व्यञ्जन-वर्ण विरोष, इसका स्थान कण्ठ है ; 🗼 ( प्रामा ; प्राप )। २ न ब्राकाश, गगन ; " गज्जंते खे मेहा" (हे १, १⊏७; कुर्मा; दे ६, १२१)। ३ इन्द्रिय ; (विसे ३४४३)। "ग पुं ["ग] १ पची, खग; (पात्र ; दे २, ५०)। २ मनुज्यं की एक जाति, जो विद्या के वल से आकाश में गमन करते हैं, विद्याधर-लोक: ( ब्रारा ४६ )। देखो खय = खग। "गइ स्री ["गित ] १ ब्राकाश-गति ; २ कर्म-विशेष, जो ब्राकाश-गति का कारण है; (कम्म २, ३; नव ११) । °गामिणी स्त्री िंगामिनी विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से श्राकाश में गमन किया जा सकता है; (पउम ७, १४४)। °पुटफ न [ 'पुष्प ] त्राकारा-कुसुम, त्रसंभवितं वस्तु; ( कुमा ) । खड़ वि [ क्षयिन ] १ चय वाला, नाश वाला । २ चय रोग वाला, च्रय-रोगी ; ( सुपा २३३ ; ४७६ )। खइअ वि [ क्षिपित ] नाशित, उन्मृलित ; ( ग्रौप : भवि ) । खड्अ वि [ खचित ] १ व्याप्त, जटित; २ मंगिडंत, विभूषित; (हे १, १६३; श्रीप; स ११४)। खइअ बि [ खादित ] १ खाया हुत्रा, भुक्त, वस्त ; (पात्र ; स २४०; इप पृ४६ )। २ आकान्त; "तह य होंति उ कसाया । खड्यो जेहिं मणुस्सो कठजाकठजाइं न मुणेइ <sup>११</sup> (स ११४)। ३ न भोजन, "खइएण व पीएण व न य एसा ताइत्रा हवइ अप्या" ( पच्च ६२ ; ठा ४, ४---पत्र २७६ )। खइअ वि [ क्षियत ] चय-प्राप्त, चीगा ; "किमिकायखइय-देहो " ( सुर १६, १६१ )। खद्अ पुं [ दे ] हेवाक, स्वभाव ; (ठा ४, ४—-पत्र २७६)। खइअ) पुं [ क्षायिक ] १ चय, विनाश, उन्मूलन; "से किं ती खइग र्व इए श्रहण्डं कम्मपयडीणं खइएणं " (ब्रणु)। २ वि चय से उत्पन्न, चय-संबन्धी, चय से

संवन्ध रखने वाला; ३ कर्म-नाश से उत्पन्न ; " कम्मक्खय-

सहावो खश्त्रो ". (विसे ३४६४; कम्म १, १४; ३, १६;

खइत्त न [ क्षेत्र ] खेतों का समूह, अनेक खेत; (पि ६१)। खड्या स्त्री [ खदिका ] खाद्य-विशेष, सेक्ष्रं हुआ ब्रीहिं;

४, २२ ; सम्यं, २३ ; श्रीप )।

" दहिया,पायसख़इयनियोएं '' ( भवि )।

खइरं पुं [ खदिर ] वृत्त-विशेष, खैर का गाछ ; ( श्राचा ; कुमा )। खद्दर वि [ खाद्दिर ] खिद्दर-वृत्त-संवन्धी; ( हे १, ६७: सुपा १६१ )। ्ख़इवं [दे] देखो खइअ; ( ठा ४, ४—पत १७६ टी )। खउड पुं [ खपुट ] स्वनाम प्रसिद्ध एक जैनाचार्य; ( ब्रावम ; आचू )। खउर अक [ अभू ] १ चुव्य होना, डर से बिहुत होना । २ सक. कलुषित करना । खडरइ; ( हे ४, १४४; कुमा ) । " खडरेंति धिइग्गहणं " ( स ४, ३ )। खउर््विं [दे] कलुषित ; '' दरदङ्ढविवरणाविद्दुमर-श्रक्खंडरा " ( सं ४, ४७ ; स ४७८ )। खडर न [ क्षीर ] ज़ीर-कर्म, हजामत ; ( हेका १८६ )। खउर पुंत [ खपुर ] खेर वगैरः का चिकता रस, गोंद ; (बृह ३; निचु १६)। °कढिणय न [°कठिनक] तापसों का एक प्रकार का पाल; (बिंस १४६१)। खउरिअ वि [ भुट्य ] कलुषितः; ( पात्र ; वृह ३ ) । खउरिअ वि [ क्षोरित ] मुग्डित, लुन्चित, कश-रहित किया हुश्रा ; (सं १०, ४३)। खउरिअ वि [खपुरित] खर्गस्ति, चिपकाया हुत्रा; (निचृ४) । खउरीकय वि [ खपुरीकृत ] गोंद वगैरः की तरह चिकना किया हुआ ; "कलुसीकन्रो य किटीकन्रो य खउरोकन्रा य मलिणिन्रो। कम्मेहि एस जोवो, नाऊणवि मुज्मई जेण" (उव) । खओवसम पुं [ श्रयोपशम ] कुछ भाग का विनाश और कुछ का दवना ; (भग)। खओवसमिय वि [क्षयोपशमिक] १ चयोपशम से उत्पन्न, र्ज्ञ्योपशम-संबन्धीं ; (सम १४५ ; ठा २,१; भग)। २ ज्ञ्या-पशम : (भग : विंस २,१७४)। खंखर पुं [दे] प्लाप्न बृच ; (ती ४३)। खंगार पुं [ खङ्गार ] राजा खेंगार, विकम की वारहवीं राताब्दी का सौराब्यु देश का एक भूपति, जिसको गूजरात के राजा सिद्धरांज ने मारा था ; ( ती १ )। "गढ पुं ["गढ] ेनगर-विशेष, सौराब्ट्र का एक नगर, जो आजकल 'जूनागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है; (ती १)। खंच सक [ कृष् ] १ खींचना । २ वरा में करना । अंचई ; (भवि)। "ता गच्छ तुरियतुरियं तुरयं मा खंच मुंच मुक्क-लयं" (ंसुपा १६८ )। ं

खंचिय वि [ रुष्ट ] १ खींचा हुया ; (स ४७४ )। , २ वरा में किया हुआ : (भवि)। खंज अक [ खञ्जू ] लंगड़ा होना ; ( कप्रू )। खंज वि िखञ्ज े लंगड़ा, पङ्गु, लूला : (सुपा. २७६).। खंजण पुं [ खंज्जन ] १ पिन्न-विशेष, खञ्जरीट ; -( दे २, ७० )। २ वृत्त-विशेष ; "ताडवडखज्जखंज्ञणसुक्खयरगहीर-दुक्खसंचारे" (स २५६)। ्रस्त्रंजण पुं दि 🛘 १. कर्दम, 'कीच ; ('दे २,६६ ; पात्र )। २ कळजल, काजल, मपी; ( ठा ४,२) । ३ गाड़ी के पहिए के भीतर का काला कीच ; (परणा १७--पत्र ४२४)। " खंजर पुं [ दे ] सुला हुया पेड़ ; (दे २, ६८)। खंजा ह्यी [ खञ्जा ] छन्द-विरोप ; ( पिंग ) । खंजिथ वि खिञ्जित ] जो लंगड़ा हुआ हो, पंगूभूत ; (कृष्णू)। खंड सक [ खण्डय् ] तोड़ना, टुकड़ा करना, विच्छेद करना । खंडइ; ( हे ४,३६७ )। क्वकृ—खंडिज्जंत; (से १३,३२; मुपा १२४)।हेक्--खंडित्तए; (उवा) । क्र--खंडियन्त्र ; (उप ७२८ टी) । खंड पुंन [खण्ड] १ हकड़ा, श्रंश, हिस्सा ; (हे २,६७; कुमा )। २ चीनी, मिस्री : ( उर ६,८ )। ३ पृथ्वी का एक हिस्सा ; "छक्कंड—" (संग)। <sup>°</sup>घडग पुं [ °घटक ] भिनुक का जल-पात्र ; (णाया १, १६) । ° प्पवाया स्त्री [ 'प्रपाता ] वैताड्य पर्वतं की एक गुफा; ( ठा २,३)। 'भेय पुं [ °भेद ] विच्छेद-विशेष, पदार्थ का एक तरह का पृथक्करण, परके हुए घड़े की तरह पृथग्भाव; (भग ४, ४)। भिल्लय पुन िमहलक ] भिन्ना-पात्र ; (णाया १, १६)। °सो य [ शस् ] हुकड़ा हुकड़ा, खगड-खगड ; (पि ११६)। भेय देखो भेय; (ठा १०)। र्घंड न [दे] १ मुगड, शिर, मस्तकः; २ दारू का वस्तन, मय-पात्र ; (दे २, ६८)। संडई सी [ दे ] त्रसती, कुलटा ; (दे २,६७)। खंडग न [ खण्टक ] शिखर-विशेष ; (ठा ६ ; इक)। खंडण न [ खण्डन ] १ विच्छेर, भञ्जन, नारा ; (णाया १, २ कगडन, धान्यं वगैरः का छिलका अलग करना; ''संदेखदलखाई सिहकम्पे'' (सुपा १४) । ३ वि. नारा करने वाला, नाशक ; ( सुपा ४३२ )। र्खंडणा मी [खण्डना] विच्छेद, विनाश; (कप्णू; निच् १)।

खंडपट्ट पुं [ खण्डपट्ट ] १ चूतकार, ज्य्रारी; (विपा १,३)। २ धूर्त्त, ठग; ३ अन्याय से व्यवहार करने वाला; (विपा १,३)। खंडरक्ख पुं िखण्डरक्ष ] १ दाण्डपाशिक, कोटवाल; (गाया १,१-; पगह १,३ ; श्रोप)। २ शुल्कपाल, चुंगी वसूल करने वाला ; (खाया १,१ ; विसे २३६० ; श्रौप)।🐣 खंडच न [ खाण्डच ] इन्द्र का वन-विशेष, जिसको अर्जुन ने जलाया वतलाया जाता है ; (नाट – वेग्गी ११४)। खंडा स्त्री [ खण्ड ] मिस्त्री, चीनी, सक्कर ; (त्र्रोघ ३७३ )। खंडा सी [खण्डा] इस नाम की एक विद्याधर-कन्या ; (महा)। खंडाखंडि त्र [ खण्डशास् ] दुकड़े दुकड़ा, खण्डलण्ड ; (उवा ; णाया १,६) । °डीकय वि ि °कृत दिकड़े दुकड़ा किया हुआ ; ( सुर १६, ४६ )। खंडामणिकंचण न [खण्डामणिकाञ्चन ] इस नाम का एक विद्याधर-नगर ; (इक)। खंडावत्त न [ खण्डावर्त्त ] इस नाम का एक विद्याधर-नगर; (इक़)। खंड।हंड वि [खण्डखण्ड ] इकड़े हकड़ा किया हुआ; (सुपा३८४)। खंडिअ पुं [ खण्डिक ] छात्र, विद्यार्थी ; ( ब्रोप )। खंडिअ वि [खण्डित] छिन्न, विछिन्न; (हे १, ४३; महा) । खंडिअ पुं [ंदे ] १ माग्ध्रं, विरुद-पाटक ; २ वि. ब्रानिवार, निवारण करने को अशक्य ; ( दे २, ७८ )। खंडिआ स्त्री [ खण्डिका ] खण्ड, दुकड़ा ; (श्रभि ६२)। खंडिआ स्त्री [दे] नाप-विरोष, वीस मन का नाप ; (सं २४)। खंडी स्त्री [ दे 🄏 १ अपद्वार, छोटा ग्रुप्त द्वार ; (गाया १, १८—पत्र २३६.) । २ कित्ते का छिद्र; ( खाया १, २ — । ( ३० हम खंडुअ न [ दे ] वाहु-वलय, हाथ का श्राभूपण-विशेष ; (मच्छ 959)1 खंत देखो खा। खंत वि [ क्षान्त ] चमा-शील, चमा-युक्त; (उप ३२० टी; 🖫 कप्पु; भवि)। खंतञ्च वि [ क्षन्तञ्य ] ज्ञमा-योग्य, माफ करने लायकः (विक ३८; भवि)। खंति स्त्री [ क्षान्ति ] ज्ञमा, क्रोध का अभाव; (कप्प; महा; प्रासू ४८) । खंति देखो खा ।

खंद पुं [ स्कन्द] १ कार्तिकेय, महादेव को एक पुत्र; (हेर, ४; प्राप्र; **गाया १;१— पत्र ३६) । २ रा**व का एक सुभर ; (पडम ६७, ११)। °कुमार पुं [°कुमार] एक जैन मुनि ; ( उव )। ध्याह पुं [ध्यह] १ स्कन्द-क्तेंत उपद्रव; स्कन्दावेश; (जं २)। २ ज्वर-विशेष ; (भग ३, ६)। °मह पुं [°मह ] स्कन्द का उत्सव; (खाया १,१)। °सिरी स्त्री [ 'श्रो ] एकं चोर-सेनापति की भार्या का नाम; (विपा १, ३)। खंदग) पुं [स्कन्दक] १-२ ऊपर देखो । ३ एक जैन स्वंदय ∫ मुनि ; ( डव ; भग ; अंत ; सुपा ४०८ )। ४ एक परिवाजक, जिसने भगवान् महांवीर के पास पीछे से जैन दीचा ली थी; (पुप्फ ⊏४)। खंदिल पुं [स्कन्दिल ] एक प्रख्यात जैनाचार्य, जिसने मथुरा में जैनागमों को लिपि-बद्ध किया; (गच्छ ते)। खंध्र पुं [स्कन्ध्र] १ पुद्रल-प्रचय, पुद्रलो का पिगड ; (कम्म ४, ६९)। २ समूह, निकर ; (विसे ६००)। ३ कन्धा, काँघ; (कुमा)। ४ पेड़ का धड़, जहां से शाखा निकलती है ; ( कुमां ) । ५ छन्द-विशेव ; (पिंग) । 'करणी स्त्री [ 'करणो] साध्वीयो को पहनने का उप-करण-विशेष ; ( ब्रोघ ६७७ )। °मंत वि [ °मंत् ] स्कन्ध वाला ; ( णाया १, १ )। °वीय पुं [ °वीज ] स्कन्ध ही जिसका बीज होता है ऐसा कदली वगैरः गांछ ; ( ठा ४, २)। °सालि पुं [ °शालिन् ] व्यन्तर देवो की एक जाति ; ( राज )। खंधिना पुं [ दे स्कन्धानि/] स्थल काष्टों की थागः (दे २, ७०; पात्र )। खंघमंस पुं [ दें ] हाथ, भुजा, वाहुं र्र (दे़ २, ७१ )। खंधमसी स्त्री [ दे ] स्कन्ध-यष्टिं, हा्ध्र/ः ( पड् )। खंधय देखो खंध ; ( पिंग )। खंध्रयहि स्त्री [ दे ] हाथ, भुजा ; 🏑 दे २, ७१ )। खंधर पुंखी [ कन्धर ] श्रीवा, डोक; (सण )। स्री—°रा; (महा)। खंघलद्दि स्त्री [ दे ] स्कन्धं-यष्टि, हार्थ, भुजा ; ( पड् )। खंधवार देखा खंधावार; ( महा )। खंधार पुं. व. [ स्कन्धार ] देश-विशेष ; ( पंडम ६८, ξĘ) I . खंधार देखो खंधाचार ; (पडम ६६, १८ ; महा ; विसे २४४१)।

खंधाल वि [ स्कन्धमत् ] स्कन्ध वाला ; (सुपा १२६)। खंधाचार पुं [ स्कन्धाचार ] छावनी, सैन्य का पड़ाव, शिविर: ( खाया १, ८; सं६०३: महां )। खंधि वि [ स्कन्धिन् ] स्कन्ध वाला ; ( ग्रीपं )। खंघी सी, देखो खंघ ; ( श्रीप )। खंधोध्रार पुं [ दे ] बहुत गरम पानी की धारा ; ( दे २, v2 ) 1 खंप सक [ सिच् ] सिञ्चना, छिटकता । खंपइ ; (भवि) । खंपणय न [ दे ] वस्र, कपड़ा ; "बहुसेयसित्रमलमइल खंपणय-चिक्कणसरीरां" ( सुपा ११ )। खंभ पुं िस्तम्भ ] खंभा, थंभा ; ( है १, १८७ ; २, ४; धं ६; भग; महा ) l खंभिल्लिअ वि [ स्तम्भिनगिडित ] खंभे से बाँघा हुआ ; (से ६, ८४)। खंभाइत्त न [स्तम्भादित्य ] गूर्जर देश का एक प्राचीन : नगर, जो त्याजकत्त 'खंभात' नाम से प्रसिद्ध है ; (तो २३)। खंभालण न िस्तम्भालगन 🖟 थम्भे से वाँधना ; ( पर्ह 9, ₹ ) 1 खक्खरग पुंन [.दे ] सुखी हुई रोटी ; ( धर्म २ ) । , खरग पुं [स्वड्ग ] १ पशु-विशेष, गेंडा ; (उप १४८; पगह १,१)। २ पुंन तलवार, असि ; (हे १,३४ ; . स ५३१)। °भ्रेणुआ स्रो [ °भ्रेनु ] दूरी, चाकू ; (दंस)। °पुरा स्त्री [ 'पुरा ] विदेह-वर्ष को स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी ; (ठा २, ३)। °पुरी स्त्री [ °पुरी ] पूर्वोक्त हो अर्थ ; (इक)। खिंग पुं [ खड्डिन् ] जन्तु-विशेष, गेंडा ; ( कुमा )। खिगाअ पुं [दे ] बामेश, गाँव का मुखिया ; (दे २, ६६)। खग्गी स्त्री [खड़ी ] विदेह वर्ष की नगरी-विरोध ; ( ठा २, ३ ) । खगगूड वि दि ] १ राठ-प्राय, धूर्त-सदृश ; ( श्रोध ३६, मा ) २ धर्म-रहित, नास्तिक-प्राय : ( स्रोघ ३४ मा )। ३ निद्रालु ; ४ रस-लम्पट ; ( वृह १ )। खच सक [ खच् ] १ पावन करना, पवित्र करना । कर वाँधना। खचइ ; (ह ४, ८६)। खिचअ दंखां खड्अ=खचित ; ( इमा ) । ३ पिञ्जरित ; (कप्प)। खचल्ल पुं [ दे ] ऋत, भल्लुक, भाल् ; ( दे २, ६६/)। खचोल पुं [ दें ] न्याव्र, श्रेर ; ( दें २, ६६ )।

```
खज्ज पुं [ खर्ज ] बृज्-विशेष ; ( स २४६ )।
 खज्ज वि िखाद्य ] १ खाने योग्य वस्तु; (पण्ह १, २)।
   २ न् खाद्य-विशेष ; (भवि)।
  खज्ज वि [ क्ष्यय ] जिस का च्रय किया जा संक वह; (षड्)।
  खज्जंत देखा खा।
  खज्जग देखी खज्ज=खाद्य; (भग ११)।
  खज्जमाण देखा खा।
  खज्जय देखो खज्ज=खाद्य ; ( पडम ६६, १६ )।
  खिजिञ्ज वि [दे] १ जोर्ण, सड़ा हुया ; २ उपालच्च,
   जिसको उलहना दिया गया हा वह ; (दे २, ७८)।
 खिजर ( यप ) वि [ खाद्यमान ] जो खाया गया हो
   वह ; (सण्)।
  खज्जू ह्यी [ खर्जू ] खुजली, पामा; ( राज )।
 खज्जूर पुं [ खर्जूर ] १ खज्र का पेड़; (कुमा ; उत ३४)।
   २ न . खज्र-फल ; (पडम ४१, ६ ; सुपा ५७ )।
  खडजूरी स्त्री [ खर्जू री ] खज्र का गाछ; (पात्र, पगगा १)।
  खज्जोअ पुं [ दें ] नजत्र ; ( दं २, ६६ )।
  खज्जोअ पुं [ खद्योत ] कीट-विशेष, जुगन् ; ( सुपा ४७ ;
   गाया १, ८)।
्खट्ट न [ दे ] १ तीमन, बढ़ी ; ( दे २, ६७ )।
   ख़द्दा, श्रम्ल : (पगण १—पत्र २७ ; जीव १ )।
   पुं [ भेघ ] खटे जल की वर्षा; (भग ७, ६)।
 खट्टंग न [दे] छाया, आतप का अभाव ; (दे २, ६८)।
 खट्टंग न [ खंट्वाङ्ग ] १ शिव का एक श्रायुधः ( कुमा )।
   २ चारपाई का पाया या पाटी ; ३ प्रायश्चितात्मक भिन्ना
   माँगने का एक पात्र ; ४ तान्त्रिक मुद्रा-विशेष ;
      "हत्थद्रियं क्वालं, न मुयइ नृगं खगांपि खटंगं।
      सा तुह विरहे वालय, वाला कावालिग्गी जाया"
                                 ( वज्जा ८८ )।
  खट्टक्खड पुं [ खट्वाक्षक ] रत्नप्रभा-नामक पृथिवी का
   एक नकरकावास ; "कालं काऊण रयगण्यभाए पुढवीए खट-
   क्खडाभिहाणे नरए पिलु श्रोवमाऊ चेव नारगो उववन्नोति" ( स
   ⊏६ )।
  खट्टा स्त्री [ खट्चा ] खाट, पत्तंग, चारपाई; ( सुपा ३३७;
   हे १, १६४ )। भिल्ठ पुं [ भिल्ठ ] विमारी की प्रवलता
   से जो साट से उठ न सकता हो वह ; ( वृह १ )।
           े [ दे. खष्टिक ] खटोक, शोनिक, कसाई; ( गा
  वट्टिक्क
            🕽 ६ = २ ; सुम्र २, २ ; हे २, ७० )।
```

```
खड़ त [ दे ] तृण, घास ; ( दे २, ६ ; कुमा )।
खडइअ वि [ दे ] संकुचित, संकोच-प्राप्त ;ः ( दे २, ७२ )।
खडंग न [ षडङ्ग ] छः श्रंग, वेद के ये छः श्रंग—शिचा,
  कल्प, न्या करण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त। °वि वि [ °वित् ]
  छहों ग्रंगों का जानकार ; (पि २६४)।
खडक्कय पुन [ खटत्कृत ] ब्राहट देना, ध्वनि के द्वारा

    सूचना, निकलो वगैरः का आवाज; 'वियडकवाडकडाणं खड-

  क्कञ्रो निसुणित्रो तत्तो" (सुपा ४१४)।
खडक्कार पुं [ खटत्कार ] ऊपर देखो; (सुर ११, ११२;
  विक्र ६० )।
खडिक्का ) स्री [दे] खिडकी, छोटा द्वार ; (कप्पू ;
खडक्की / र्महा ; दे २, ७१)।
खडखड पुं [ खडखड ] देखो खाडखड ; ( इक )।
खडखडग वि:[ दे ] छोटा और तम्बा ; (राज)।
ख़र्डणा स्त्री [दे] गैया, गौ ; (गा ६३६ अ)।
खडहड पुं [ खटखट ] साँकल वगैरः का त्रावाज, खट-
 त्कार ; ( सुपा ५०२ )।
खडह्डी स्री [दे] जन्तु-विशेष, गिलहरी, गिल्ली: (दे २,७२)।
खडिअ देखो खडिअ ; (गा ६८२ म्र )।
खडिअ देखो खलिअ ; (गा १६२ म्र )।
खडिआ स्री [ खटिका ] खड़ी, लड़कों को लिखने की खड़ी;
  (कप्पू)।
खडी स्त्री [ खटी ] ऊपर देखो ; ( प्रारू )।
खडुआ स्त्री [दे] मौक्तिक, मोती ; (दे २, ६८)।
खडुक्क अक [ आविस् + भू ] प्रकट होना, उत्पन्न होना।
  खडुक्कंति ; ( वज्जा ४६ ) ।
खड़ु सक [Æदु ] मर्दन करना। खट्टइ ; (हे ४, १२६)।
खहु 📝 े न [दे] १ श्मश्रु, दाढी-मूँछ; (दे २, ६६;
खडुग पात्र )। २ वडा, महान् ; (विसे २४७६ टी)।
  ३ गर्त के आकार वाला; ( उवा )।
खड्डा स्त्री [दे] १ सानि, ब्राकर; (दे२,६६)।२
  २ पर्वेर्तका खात, पर्वतका गर्त; (दे२,६६)। ३ गर्त,
  गड़ा, खड़ा; (सुर २, १०३; स १४२; सुपा
  १५; श्रा १६; महा; उत्त २; पंचा ७)।
खड्डिअ वि [ मृदित ] जिसका मर्रन किया गया हो वह ;
  ( बुमा ) ।
खड्डुया हो [ दे ] ठोकर, श्राघात ; " खड्डुया में चवेडा
  में" ( उत्त १, ३८ )।
```

खड्डोलय पुं [दे] खट्टा, गर्त, र्गड़ा ; (स ३६३)। खण सक [ खन् ] खोदना। V खण्ड ; (महा)। कर्म-खम्मइ, खणिज्जइ ; (हे ४, २४४ ) । वकृ-खणेमाण ; (सर २, १०३)। संक् —खणेतु ; ( ब्राचा)। कनक्र— क्लिमाण ; (पि ५४०)। खण पुं [ क्ष्मण ] काल-विरोप, बहुत थोड़ा समय ; (ठा २, ४ : हे २, २०; गउड; प्रास् १३४)। °जोइ वि [°योगिन्] ज्ञगमात्र रहने वाला ; (स्त्र १, १, १)। भंगुर वि िभाइर ] चगा-विनश्वर, चागिक; (पटम ८, १०४; गा ४२३ ; भिवं ११४ )। "या स्त्री [ "दा ] रावि, रात ; ( उप ७६८ टो )। खणक्खण े अक [ खणखणाय् ] 'खण-खण ' आवाज खणखणखण ) करना । खणखणंति ; ( पडम ३६, ४३)। वक्र—खणबखणंतः ( स ३८४ )। न्वणग वि [ खनक ] खोदने वाला ; ( णायां १, १८ ) । खणणन [खनन] खोदना ; (पडम ८६, ६०; उप प्र २२१)। खणप देखां खण = ज्ञा ; (त्राचा; खा )। खुणय वि[ खनक ] खोदने वाला ; (दे १, ८४) ॥ च्चेणाविय वि [खानित ] खुदाया हुआ; (सुपा ४६४; महा)। खणि स्त्री [ खनि ] खान, श्राकर ; ( सुपा ३५० )। खणित्त न [ खनित्र ] खोदने का ग्रस्त्र, खन्ती; (दे ४, ४)। खणिय वि [ क्षणिक ] १ ज्ञण-विनश्वर, ज्ञण-भंगुर ; (विसे १६७२)। २ वि. फुरसद वाला, काम-धंधा से रहित ; "नो तुम्हे विव अमहे खिणया इय वुतु नीहरिश्रो" (धम्म ८ टी)। °वाइ वि [ °वादिन् ] सर्व पदार्थ को ज्ञाग-विनश्वर मानने वाला, बौद्धमतका अनुयायी ; ( राज )। खणिय वि [ खनित:] खुदा हुया ; ( सुपा २४६ )। खणी देखो खणि ; ( प्रांत्र )। खणुसा स्त्री [दे] मन/का दुःख, मानिसक पीड़ा; (दे २, ६८)। खण्ण न [दे] खॉत, बीदा हुआ ; (दे २, ६६; वृह ३ ; , वव १)। **ृखण्ण** वि [ खन्य ] खोदने योग्य ; ( दे २, ३६ )। खण्णु देखो खाँणु ; ( दे २, ६६ ; पड् )। खण्णुअ पुं [ दे स्थाणुक ] कीलक, खोंटी ; ( दे २, ६८; गा ६४ ; ४२२, थं)। खत्त न दि 🎤 १ खात, खोदा हुआ ; (दे २, ६६ ; पाअ)। २ शस्त्र से तीड़ा हुआ ; ( स्रोघ ३४० )। ३ सेंघ, चोरी करने के लिए दोवाल में किया हुआ छेद ; ( उप प्र ११६ ;

गाया १, १८)। ४ खाद, गोवर ; ( उप ४६७ टी )। °खणग पुं िखनक ] संघ लगाकर चोरी करने वाला ; (णाया १,१८)। °खणण न [°खनन] संघ लगाना; (णाया 9, 95)। °मेह पुं [:°मेद्र ] करीप के समान रस वाला मेघ; (भग ७, ६)। खत्त पुं [ क्षत्र ] दातिय, मनुज्य-जाति-विशेष; ( सुपा १६७; उत १२)। खत्त वि [ क्षात्र ] १ चित्रय-संबन्धी, : चित्रिय का ; २ न चित्रयत्व, चित्रयपन ; ''श्रहह श्रवतं करेड् कोइ इमो'' (धम्म र्ज़्र टी ; नार )। √खत्तय पुं [ दे ] १ खेत खोदने वाला ; २ सेंघ लगाकर चोरी करने वाला । ३ ग्रह-विशेष, राहु 🕫 (भग १२,६)। खत्ति पुंसी [ अत्रिन् ] नीचे देखो; "खतीण सेहे जह दंतवक्के" (सुत्र १, ६, २२ )। खत्तिअ वुंस्त्री [ क्षत्रिय ] मनुष्य की एक जाति, ज्ञती, राजन्य ; (पिंग ; कुमा ; हे २, १८४ ; प्रासूं ८०)। °कुंडग्गाम पुं [ °कुण्डग्राम ] नगर-विशेष, जहां श्रीमहा-वीर देव का जन्म हुआ था ; (भग ६, ३३ )। °क्ंडपूर न िकुण्डपुर ो पूर्वोक्त ही अर्थ ; (आचा २, १४, ४)। °विज्जा स्त्री [ °विद्या ] धनुर्विद्या ;ः( सूत्र २, २ )। खितणी ) स्त्री [ क्षत्रियाणी ] क्षत्रिय जाति की स्त्री; खत्तियाणी ∫ ( पिंग ; कप्प ) । खद्ध वि दि ] १ भुक्त, भिन्तत ; ( दे २, ६७; सुपा ६१०; उप पृ २५२ ; सणः ; भवि )। २ प्रचुर, वहुत ; "खद्धे भवदुक्खजले तरइ विणा नेय धुगुरुतरिं" (सार्घ १९४; दे २, ६७ ; पत्र २ ; वृह ४ )। ३ विशाल, वड़ा ; (ब्रोघ २०७; ठा ३, ४)। ४ अ. शीघ्र, जल्दी ; ( आचा २, १, ६)। भदाणिअ विवि भदानिक ] समृद्ध, ऋदि-संपन्न ; ( श्रोघ ८६ )। ख़ंत्र [ दे ] देखो खण्णं ; ( पात्र )। खन्नमाण देखो खण=खन्। खहर्नुअ [ दे ] देखो खण्णुअ ; ( पात्र )। खुपसा सी [दे] एक प्रकार का जुता ; ( बृह ३ )। खंदपर पुं किप्र े १ मनुब्य-जाति-विशेष ; "पते तिमा दसगणां मु 'पवल' जं खप्पराणं वलं'' (रंभा )। २ भिन्ना-पात्र, कपाल ; ( सुपा ४९ १ ) । ३ खोपड़ी, कपाल ; (ह १, १८१)। ४ घट वर्गरः का टुकड़ाः; ( पज्म २०, १६६ ) ।

 $\sqrt{\mathbf{e}_{\mathbf{q}}\mathbf{c}\mathbf{q}\mathbf{c}}$  वि  $\left[\mathbf{\hat{q}}\right]$  हज्ज, ह्ला, निष्ठुर ;  $\left(\mathbf{\hat{q}}\right.$  २, ६८ ; खप्पुर∫पात्र )। खम सक [ क्षम ] १ चमा करना, माफ करना। २ सहन करना। खमद्द ; ( उचर ८३; महा )। कर्म-खिमज्जद्द ; ( भिव )। कृ—खमियव्वः; ( सुपा ३०७; उप ७२८ टीः; मुर ४, १६७ )। प्रयो—खमानइ ; (भिव )। संकृ— खमावइता, खमाविता; (पडि; काल)। कृ-खमावियव्व ; (कप्प)। खम वि [ क्षम ] १ उचित, योग्य ; "सचितो त्राहारो न खमो मणसा वि पत्येडं" ( पच ५४ : पात्र )। २ समर्थ, शक्तिमान् ; ( दे १, १७ ; उप ६५० ; सुपा ३ )। खमग पुं [ क्षमक, क्षपक ] तपस्वी जैन साधु ; ( उप पृ ३६२ ; ब्रोघ १४० ; भत ४४ )। खमण न [ क्ष्मण, क्षमण ] १ उपवास ; ( बृह १ ; निचू २०)। २ पुं तपस्वी जैन साधु; (ठा १०—पत्र ११४)। खमय देखो खमग ; ( श्रोध ४६४; उप ४८६; भत ४०)। खमा स्त्री ['क्षमा ] १ पृथिवी, भूमि ; "उन्त्रूढखमाभारी" (सुपा ३४८)। २ क्रोध का अभाव, ज्ञान्ति; (हे २, १८)। °वइ युं [ °पति ] राजा, नृप, भूपति ; ( धर्म १६)। °समण पुं िश्रमण ताधु, ऋषि, मुनि; (पडि)। "हर पुं [ °धर ] १ पर्वत, पहाड़ ; २ साधु, मुनि ; ( सुपा ६२६ )। खमावणया ) स्त्री [ क्षमणा ] खमाना, माफी माँगना ; खमावणा ∫ (भग १७, ३; राज)। खमाविय वि[क्षमित] माफ किया हुआ; (हे ३, १६२ ; सुपा ३६४ )। ्रसम्मक्सम पुं [ दे ] १ संशाम, लड़ाई ; २ मन का दुःख ; ३ परचात्ताप का नीसास ; ( दे २, ७६ )। खय देखो खच। खत्र हः (पड्)। त्वय प्रक [ द्दित ] ज्ञय पाना, नष्ट होना । व्हिग्रह ; (पड्) । खय देखां ख-ग; (पात्र)। ३ त्राकांश तक ऊँचा पहुँचा हुया; ( से ६, ४२ )। °राय पुं [ °राज ] पिन्-यों का राजा; गरुड़-पन्नी; (पाय)। °वइ पुं [ °पति] गरुड़-पन्नी ; ( से १४, ४० )। खय न [क्षत ] १ व्रण, धाव ; "खारक्वेत्रं व खए" ( उप **७२**⊏ टो )। २ त्रिणित, घराया हुत्रा; ''सुणक्रोव्त्र कीडस्त्रस्रो' ( श्रा १४; मुगा ३४६; सुर १२, ६१ )। भयार पुंजी

[ "चार ] शिथिलाचारो साधु या साध्वी ; ( वव ३ ) 1 खय वि िखात ] स्रोदा हुआ ; ( पडम ६ १, ४२ )। खय पुं [ क्षय ] ११ च्चय, प्रलय, विनाश ; (भग ११, ११)। २ रोग-विशेष, राज-यद्मा ; (लहुत्र १४)। - °कारि वि, िकारिन् ] नाश-कारक ; ( सुपा ६४४ )। °कार्ल्स, °गाल पुं [ °काल ] प्रलय-काल ; (भिवः; हे ४, ३७७)। °िगा पुं [ °िग्न ] प्रलय-काल की आग ; (सं १२, ८१)। °नाणि पुं [ °ज्ञानिन् ] केवलज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञान वाला, सर्वज्ञ : (विसे ४१८)। °समय पुं[ °समय ] प्रलय-काल ; ( लहुअ २)। खर्यकर वि [ क्षयकर ] नाश-कारक ; ( पउम ७, ८१ ; / ६६, ३४ ; पुष्फ ८२ )। खयंतकर वि [ क्षयान्तकर ] नारा-कारक ; ' ( पउम ७, 900)1 खयर पुंखी [खचर] १ त्राकाश में चलने वाला, पन्नी; ( जो २०)। २ विद्याधर, विद्या वल से आकाश में चलने वाला मनुष्य; ( सुर ३, ८८; सुपा २४० )। °राय पुं [ °राज ] विद्याधरों का राजा ; ( सुपा १३४ )। खयर देखो खइर=खदिर ; (अंत १२ ; सुपा ४६३)। खयाल पुंन [दे] वंश-जालं, वाँस का वन ; (भवि)। खर त्रक [ क्षर् ] १ मत्ना, टपकना । २ नष्ट होना। खरइ ; (विसे ४४४)। खर वि [ खर ] १ निञ्चर, रुखा, परुप, क्टोर; (सुर २, ६ ; दे २, ७८; पात्र)। २ पुंस्री गर्दभ, गधा ; (पगह १, १ : पउम ४६, ४४) 1:३ पुं. छन्द-विशेष ; (पिंग )। ४ न तिल का तेल ; (त्रोध ४०६)। "कंट न [ "कण्ट ] बनूल वगैरः की शाखा ; (ठा-३, ४)। °कंड न [°काण्ड] रत्नप्रभा पृथिवी का प्रथम कांगड--अंश-विशेव; (जीव ३)। °कम्म न [ °कमंन् ] जिसमें अनेक जीवों की हानि हाती हो ऐसा काम, निञ्ठुर धंधा; ( सुपा ४०४ )।°कम्मिअ वि िकर्मिन् ] १ निम्हर कर्म करने वाला ; २ कोटवाल, दाग्डपाशिक ; ( ब्रोघ २१८ )। °िकरण पुं [ °िकरण }} सूर्य, सूरज ; (पिंग ; सण) । 'दूसण पुं [ 'दूपण ] इस , नाम का एक विद्याधर राजा, जो रावण का वनोई था ; (पडम १०, १७)। °नहर पुं [ 'नखर ] खापद जन्तु, हिंसक प्राणी ; (हुपा १३६; ४५४) । 'निस्सण पुं ['निःस्वन] इस नाम का रावण का एक सुभट ; (पडम ५६, ३०)। भुह पुं [ 'मुख ] १ अनार्य देश-विशेष ; २ अनार्य देश-विशेष

का निवासी; (पण्ह १, ४)। भुही स्त्री भिुखी । १ वाद्य-विरोब; (पटम ४७, २३; सुपा ४०; श्रीप) । २ नपुंसक दासी ; (वव ६)। 'थर वि [ 'तर ] १ विशेष कडोर ; ( सुपा ६०६) । २ पुं इस नाम का एक जैन गच्छ: (राज) । िंसन्नय न िंसंज्ञक ] तिल का तैल ; ( ग्रोघ ४०६ )। °साविआ सी { °शाविका ] लिपि-विशेष ; (सम ३४) । "स्सर पुं ["स्चर] परमाधार्मिक देवों की एक जाति; . (·सम<sup>्</sup>२६) । खर वि [ क्षर ] त्रिनश्वर, ग्रस्थायी ; ( विसे ४५७ )। खरंट सक [ खरण्ड्य ] १ धूत्कारना, निर्भर्त्सना करना । २ लेप करना । खरंडए ; ( सुक्त ४६ )। खरंट वि [ खरण्ट ] १ धूत्कारने वाला, तिरस्कारक ; २ उपलिप्त करने वाला ; ३ अगुचि पदार्थ ; (ठा ४, १ ; सुक्त 88 ) 1 खंटण न [खरण्टन ] १ निर्भर्त्सन, परुत्र भाषणः (वन १)। रं प्रेरणा : ( ब्रोघ ४० भा )। खरंटणा स्त्री [ खरण्टना ] ऊपर देखो ; ( ग्रोघ ७४ )। ्रद्रांड सक [लिप्] लेपना, पोतना । संक्र-खरडिविः; (सुपा ४११) खरड वुं [ खरट ] एक जघन्य मनुध्य-जाति ; "श्रह केणइ खरडेगां किण्रिजं हटम्मि वरुणविणयस्स" ( सुपा ३६२ )। खरडिअ़ वि दि । १ हज्ञ, रुखा ; २ भग्न, नष्ट ; (दे २, ७६ )। खरिंडिअ वि [ लिप्त ] जिसको लेप किया गया हो वह, पोता हुआ ; ( ओघ ३७३ टी )/। खरण न [दे] ववूल वगैरः की कगटक-मय डाली; (ठा४,३)। खर्य पुं दि ] १ कर्मकर, नौकर ; (श्रोघ ४३८) । २ राहु ; (भग १२, ६)। ः खरहर अक खिरखराय् ] 'खर-खर' आवाज करना । वक्-खरहरंत ; (गउड)। .खरहिअ पुं [ दे ] पौत, पोत़ा, पुत्र का पुत्र ; ( दे २, ७२) । बिरा स्त्री [ खरा ] जन्तु-विशेष, न्कुल की तरह भुज से चलने वाला जनंतु-विशेष ; ( जीव २ )। खरिअ वि दि ] भुक्त, भिच्नतं ; (दे रि, ६७ ; भवि)। खरिआ स्त्री [ दे ] नौकरानी, दासी ; (त्र्रोघ ४३८)।

खरिंसुअ पुं [ दे खरिंशुक ] कन्द्र-विशेष ; ( श्रा २० )।

्बरही ही [ खरोष्ट्री ] देखो खरोहिआ ; ( परण १ )।

ख़रुल्ल नि [ दे ] १ कठिन, कठोर ; २ स्थपुट, निपम और कँचा; (दे२, ७८)। खरोट्टिआ स्त्री [ खरोज्दिका ] लिपि-विशेष : (सम ३५)। खळ त्रक [स्वलु ] १ पड़ना, गिरना । २ भूलना । ३ स्कना । खलइ ; (प्राप्र) । वक्ट—खलंत, खलमाण ; ( से २, २७ ; गा ४४६ ; सुपा ६४१ )। खल वि [ खल ] १ दुर्जन, अथम मनुज्य ; (मुर १, १९)। २ न धान साफ करने का स्थान ; (विपा १, ८; श्रा १४)। °पू वि [°पू ] खते को साफ करने वाला; (कुमा: षड़: प्रामा )। ख़लइथ वि [ दे ] रिक्त, खाली ; (दे २, ७१)। खलक्खल अक [ खलखलाय् ] 'खल-खल' आवाज करना । ख़ोलक्खलेइ; (पि ११८)। ख़्लांडिअ वि दि ] मत, उन्मतः; ( दे २, ६७.).।. खलण न [स्खलन ] १ नीचे देखो ; ( श्राचा ; से ⊏ 🗸 ४४ ; गा ४६६; वज्जा २६ )। खरुणा स्त्री [स्खलना ] १ गिर जाना, निपतन ; (दे २, ६४ )। २ विराधना, भञ्जन ; (श्रोघ ७८८)। ३ श्रटकायत, रकावट ; "होज्जा गुणो, ण खलणं करेमि जइ अस्स वस-णस्स" (उप ३३६ टी)। ख़ळभिळिय वि दि ] चुव्य, चोभ-प्राप्त ; ( भवि ) । खलहर ) पुं [ खलखल ] नदी के प्रवाह का त्रावाज ; "वह-खलहल र्म माणवाहिणीणं दिसिदिसिसुव्यंतखलहरासहो'' (सुर ३, ११ ; २, ७४ )। खुळा श्रक [दे] खराव करना, नुकसान करना। "ताणवि <sup>7</sup>खलो खलाइ य'' (पडम ३७, ६३) **।** खिलअ वि [ स्खिलित ] १ रका हुन्ना; २ गिरा हुन्ना, पतित; (हेर, ७७; पांच) । ३ न अपराध, गुनाह; ४ भल; (से १, ६)। खिळिअ वि [खिळिक] खत से व्याप्त, खित-खित ; (दे४, १०)। खिलिण िखलिन ] १ लगाम ; ( पात्र ) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष ; (पव १)। खिळ्या स्त्री [खिळिका ] तिल वगैरः का तैल-रहित चूर्ण; (सुपा ४१४)। खिलयार सक [खली+क ] १ तिरस्कार करना, धूत्कारना ! २ ठगना । ३ उपदव करना । खलियारसि, खलियारेति ; (सुपा २३७; स ४६८)।

खिळ्यार वुं [खिळिकार ] तिस्कार, निर्भर्त्सना ; (पडम ३६, ११६ )। खिळयारण न [ खळीकरण] तिरस्कार ; (पडम ३६,५४)। खिलयारणा सी [खलीकरणा] वञ्चना, ठगाई; (स २८)। खिलयारिअ वि [ खलोकृत ] १ तिरस्कृत ; (पउम ६६, २ )। २ विञ्चत, ठगा हुआ ; (स २८)। खिलर वि [स्खिलितृ ] स्खलना करने वाला ; (,वज्जा ५≒ ; सण ) । खली ह्यी दि खली वित-पिगडका, तिल वगैरः का स्नेह-रहित चूर्ण ; (दे २, ६६ ; सुपा ४१४ ; ४१६ )। खलीक्य देखो खलियारिअ ; (चड ४४)। खलीकर देखो खलियार = खली+छ । खलीकरेइ ; (स २०)। कर्म—खलीकरीयइ, खलोकिज्जइ; (स २८ ; सर्गा)। खलीण न [खलीन] देखो खलिण; (सुपा ७७; स ४७४)। २ नदी का किनारा; "खलीणमिट्टियं खणमाणे" (विपा १,१— पत्र-१६)। खलु य [ खलु ] इन यथीं का सचक अन्यय ;---१ अव-धारण, निश्चय ; (जी ७) । २ पुनः, फिर ; ( श्राचा )। ३ पादपृर्ति और वाक्य की शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है; ( य्राचा ; निचू १० )। 'खित्त न ['श्रेत्र ] जहां पर जरुरी चीज मिले वह दोत्र ; ( वव ८ )। खलुंक पुंदि ] १ गली वैल, अविनीत वैल; (ठा ४, ३---पत्र २४८)। २ ग्रविनीत शिष्य, कुशिष्य; (उत २७)। ़ खलुं किज्ज वि [दै] १ गली वेल संवन्धी; २ उत्तराध्ययन सूत्र का इस नाम का एक अध्ययन ; ( उत्त २७ )। खलुय न [ खलुक ] गुल्फ, पाँव का मिण-वन्ध ; ( विपा ٩, ٤) ١ ्रखल्ळ न [दे] १ वाड़ का छिद्र ; २ विलास ; (दे २, ७७)। ३ खाली, रिक्तः " जाया खल्लकवोला परिसोसियमंससोणिया धणियं '' ( उप ७२८ टी : दे १. ३८ )। ्रश्वत्तरइअ वि [ दे ] १ संकुचित, संकोच-युक्त; २ प्रहट्ट, हर्ष-युक्त ; (दे २, ७६ ; गडड )। खालुग ) पुन [ दे ] १ पाँव का रच्नण करने वाला चमड़ा, खत्त्वयं ) एक प्रकार का ज्ता ; (धर्म ३)। २ थैला ; (डप १०३१ टी)।

्रवंत्ला स्री दि] चर्म, चमड़ा, खाल; (दे२, ६६; पात्र्य )। खल्लाड देखो खल्लीड ; ( निनू २० )। ख़िल्लरा स्वी दि ] संकेत ; ( दे २, ७० )। खिल्लहड ( अप ) देखी खल्लीड ; ( हे ४, ३८६ )। ्र व्यक्ति सी [दे] सिर का वह चमड़ा, जिसमें केश पैदा न होता हो ; ( आवम )। खल्लीड पुं [खल्वाट ] जिसके सिर पर वाल न हो, गञ्जा, चंदला ; (हे १, ७४ ; कुमा )। खल्लूड पुं [ खल्लूट] कन्द-विशेषः; (पणण १--पत्र ३६)। खव सक [ क्षपय् ] १ नाश करना । २ डालना, प्रचेप ३ उल्लंघन करना। खनेइ: ( उन )। खन-यंति ; (भग १८, ७)। कर्म-खविज्जंति ; (भग)। वकु—खवेमाण ; ( णाया १, १८ )। संकृ-खवइत्ता, खित्त , खबेत्ता; (भग १५; सम्य १६; श्रीप)। खंब पुं [दे] १ वाम हस्त, वायाँ हाथ ; २ गर्दभ, रासभ ; (दे २, ७७)। ख्वग वि [ श्रपक ] १ नाश करने वाला, चय करने वालाः २ पुं, तपस्वी जैन मुनि ; ( उव ; भाव ८ ) । ३ चापकी श्रेणि में आहड़; (कम्म ५)। °सेडि स्त्री [°श्रेणि] च्तपण-क्रम, कर्मों के नारा की परिपाटी : (भग ६, ११; ड़वंर ११४)। ,र्वचडिअ वि [ दे ] स्वितित, स्वतना-प्राप्त ; ( दे २, ७१)। . खवण ो न [ क्षपण ] १ च्रय, नारा; (जीत )। २ खवणय । डालना, प्रत्तेप ; (कम्म ४, ७४)। ३ पुं ज़ैन मुनि ; (विसे २४८४ ; मुद्रा ७८ )। *,*खि**चय** पुं[दें] स्कन्ध, कंधा; (दे २, ६७)। ख्वय देखो खवग ; (सम २६ ; श्रारा १२ ; श्राचा )। र्खचलिअ वि [ दे ] कुपित, ऋुद्ध ; ( दे २, ७२ ) । खबहल पुं [ खबहल ] मत्स्य-विरोप ; ( विपा १, ५— पत्र ८३ टी )। खवा स्त्री [ क्षपा ] रात्रि, रात । 'जल न [ 'जल ] 💃 थ्रवश्याय, हिम ; ( ठा ४, ४ )। खविञ वि [ क्षिपत ] ११ विनाशित, नष्ट किया हुआ; ( सुर ४, १७ ; प्राप )। - २ उद्घेजित ; ( गा १३४ )। खट्य पुं [दें] १ वाम कर, वाँया हाथ ; २ रासम, गधा ; (दे २; ७७)। खट्य वि [ खर्च ] वामन, कुटज ; ( पात्र )।

खन्बुर देखो कन्बुर; (विक २८)। खब्बुल न दि ] मुख, मुँह ; (दे २, ६००)। खस अक [ दे ] खिसकता, गिर पड़ना । खसइ 🖋 (पिंग) । खस पुंच खिस ] १ अनार्य देश विशेष, हिँन्दुस्थान की उत्तर में स्थित इस नाम का एक पहाड़ी मुलक ; ( पंडम ६ . ६६)। र पुंखी. खस देश में रहने वाला मनुष्य; (पगह १---पत्र १४; इक )। खसखस पुं [ खसखस ] पोस्ता का दाना, उशीर, खरा; (संध्ह)। खसफस अक [दे] खसना, खिसकना, गिर पड्ना । वक्त —खस फलेमाण: ( सुर २, १४ )। खसफिस वि [ दे ] न्याकुल, अधीर । 'हूअ वि [ 'भूत ] व्याकुल वना हुआ ; (हे ४, ४२२)। खसर देखो कसर = दे कसर ; (जं २ ; स ४८०)। खिस्य देखो खड्अ = खचित : (हे १, १६३)। खिसअ न किम्मत रोग-विरोष. खाँसी; (हे १, १८१)। खस्तिअ वि [ दे ] खिसका हुआ ; ( सुपा २८१ ) / खसु पुं दि रोग-विशेष, पामा ; गुजराती में '/बस'; ~ (सण)। खह देखो ख; (ठा ३, १)। खहयर देखें। खयर ; ( ब्रौप : विपा १, १ )। खहयरी स्त्री [ खचरी ] १ पिन्सी, मादा पन्ती । विद्याधरी, विद्याधर की स्त्री ; ( ठा ३, १ )। खा । सक खाद | खाना, भोजन करना, भज्जा करना । खाइ, खाअ रे बाग्रइ ; खाउ ; (हे ४, २२८ )। खंति ; (सुपा ३७०; महा )। भवि—खाहिइ; (हे ४, २२८)। क्रम - खज्जद्र ; ( उव )। वक्र - खंत, खायंत, खाय-माण ; (कह १४ ; पउम २२, ७४ ; विपा १, १)। "खंता पिश्रंता इह जे मरंति, पुणोवि ते खंति पिश्रंति रायं !" (कर १४)। कवकृ—खज्जंत, खज्जमाण ; (पउम २२, ४३; गा २४८; पउम १७, ८१; ८२, ४० )। हेकु---्रस्वाइउ'; (पि ४७३)। खाअ वि [ स्थात ] प्रसिद्ध, विश्रत ; ( उप ३२६ ; ६२३; नव २७ : हे २, ६० )। ° किंत्तीय वि [ कीर्त्तिक ] यशस्त्री, कोर्तिमान् ः ( पडम '७, ४८ )। °जस वि ियशस् वही अर्थ ; ( परम ४; = )। खाअ वि [ खादित ] भुक्त, भिन्नतः, "खाउग्गिगण —" ( गा ६६८; भवि ) [ ः

खाअ वि [ खात ] १ खुदा हुआ; २ न खुदा हुआ जला-शय; " खाद्योदगाइं " ( कप्प ) । ३ ऊपर में विस्तार वाली और नीचे में संकट ऐसी परिखा ; ४ ऊपर और नीचे समान रूप मे खुदी हुई परिखा ; ( ब्रोप )। १ खाई, परिखा; (पात्र)। खाइ स्त्री [ खाति ] खाई, परिला : ( सुपा २३४ )। खाइ स्त्री [ ख्याति ] प्रसिद्धि, कीर्ति ; ( सुपा ५२६ ; ठा 3,58)1 खाइ [ दे ] देखो खाइं; ( ग्रीप )। खाइअ देखो खड्अ = चायिक ; (विमे ४६ : २१७४ ; सत ६७ टी )। खाइअ वि [ खादित ] खाया हुआ, भुक्त, भिक्त ; (प्राप: निर्भः १)। खाँ आ स्त्री दि खातिका ] खाई, परिखाः ( दे २, ७३ ; पात्र ; सुपा ४२६ ; भग ४, ७ ; परह २, ४ )। खाई अ दि ] १--- २ वाक्य की शाभा और पुनः शब्द के अर्थ का सुचक अन्यय ; ( भग ४, ४ ; औप )। खाइग देखो खाइअ = ज्ञायिक ; (सुपा ४४१)। खाइम न [ खादिम ] अन्न-वर्जित फल, श्रीषध वंगैरः खाद्य चीज: ( सम ३६; ठा ४२: श्रीप )। खाइर वि [ खादिर ] खदिर-वृत्त-संबन्धी; (हे १,६७)। खाओवसम ) देखो खओवसमिय ; ( सुवा ४४१ ; खाओवसंमिअ 🏸 ६४८ ; सम्य २३ )। खाडइअ वि दि ] प्रतिफलित, प्रतिविम्वित ; (दे २, ॅ७३ ) । खाडखड पुं [खाडखड ] चौथी नरक-पृथिवी का एक नरकावास ; (ठा ६)। खांडहिला स्त्री [दे] एक प्रकार का जानवर, गिलहरी, गिल्ली; (पण्ह १, १; उप प्ट २०४; विमे ३०४ टी)। खाण न [ खादन ] भोजन, भद्मण : " खाणेगा अ पाणेगा अ तह गहिओ मंडलो अडअणाए " ( गा ६६२ ; पटम १४, १३६ )। खाण न [ ख्यान ] कथन, उक्ति ; ( राज )। खाणि स्त्री [स्वानि] स्नान, त्राकर; (दे२, ६६; कुमा ; सुपा ३४८ )। खाणिअ वि [ खानित ] खुद्वाया हुआ ; (हे ३, ४७)। खाणी देखो खाणि ; (पात्र )।

खाणु ो पुं [स्थाणु ] स्थाणु, ठूठा वृत्तः; ( पण्ह २, ४; खाणुय र्हर, ७; कस)। खाम सक [ क्षमय् ) खमाना, माफी माँगना । खामेइ ; (भग)। कर्म-खामिज्जइ, खामी अइं; (हे २, १५२)। संकृ - खामेता ; (भग)। खाम वि [ श्राम ] १ कृश, दुर्वल ; " खामपं दुक्त्वोलं " (ंउप ६ द हो ; पाश्र )। २ चीण, श्रशक्त; (दे ६, ४६ ) । खामणा हो [ क्षमणा ] चमापना, माफी माँगना, चमा-याचना ; ( मुपा ५६४ ; विवे ७६ )। ग्वामिय वि [ क्षमित ] १ जिसके पास ज्ञमा माँगी गई हो वह, खमाया हुआ; (विसे २३८८; हे ३; १४२)। २ सहन किया हुआ ; ३ विलम्बित , विलम्ब किया हुआ ; " तिगिण ब्रहोरता पुरा न खामिया मे कयंतेरा " ( पडम ४३, ३१ ; है.३, १४३ )। खार पुं [ क्षार ] १ चरण, भरना, संचलन ; ( टा ८ )। २ भस्म, खाक ; ( णाया १, १२ ) । ३ खार, चार ; लवरा-विशेष ; (सुद्रा १, ७)। ४ लवरा, नोन ; (वृह ४)। ५ जानवर-विरोध; (पण्ण १)। ६ सर्जिका, मञ्जी: (सुत्र १, ४, २)। ७ वि.कटुक स्वाद वाला, कटुक चीज; (पगण १७---पत्र ५३०)। 🖛 खारी चीज, लवण स्वाद वाली वस्तु; (भग ७, ६; सूत्र १, ७)। विजसी स्त्री [ <sup>°</sup>त्रपुपी ] कटु लपुपी, वनस्पति-विशेष ; ( पणण १७)। <sup>°</sup>तित्ल्ल न [°तैल] खारे से संस्कृत तैल ; ( परह २, ४)। °मेह पुं [ंभेघ] चार रस वाले पानी की वर्षाः (भग ७, ६ )। <sup>°</sup>वत्तिय वि [.°पात्रिक ] ज्ञार-पात्र में जिमाया हुआ; २ ज्ञार-पात का आधार-भत ; (श्रोप)। °वत्तिय वि [ °वृत्तिक ] खार में फेंका हुआ, खारसे सिञ्चा हुआ ; ( श्रीप ; दसा ६ )। '**चावी** स्त्री [ वापी] चार से भरी हुई वापी ; (पगह १,१)। . गारंफिडी सी [ दे ] गोधा, गोह, जन्तु-विरोप ; ( दे २, **७३ )** 1 वारदूसण वि [खारदूपण] खरदूपण का, खरदूपण संबन्धी ; ( पडम ४६, १६ )। ग्वारय न [ दे ] मुकुल, क्ली ; ( दं २,७३ )। ग्वारायण दुं [ क्षारायण ] १ ऋषि-विशेष ; २ मागडन्य गोत्र की शासाभूत एक गोत्र ; ( टा ७ )। ग्वारि स्त्री [स्त्रारि ] एक प्रकार का नापं; (गां =१२)।

खारिंभरी हो [ खारिम्भरी ] खारी-परिमित वस्तुः जिसमें अट सके ऐसा पात्र भर कर दूध देने वाली ;ं( गा ⊏१२ )। खारिय वि [ क्षरित ] १ लावित, भराया हुत्रा; (वव ६)। २ पानी में विसा हुआ ; ( भवि )। खारी देखो खारि ; (गा ८१२ ; जो १)। खारुगणिय पुं [ क्षःरुगणिक ] १ म्लेच्छ देश-विशेष ; २ उसमें रहने वाली म्सेच्छ जाति ; ( भग १२, २:)। खारोदा स्त्री [ क्षारोदा ] नदी-विशेष ; (राज )। खाळ सक [ श्लाळय् ] घोना, पखारना, पानी से साफ करना। कृ—खाल**णिज्ज** ; ( उप ३२६ )। खाळ स्तीन [ दे ] नाला, मोरी, अग्रुचि निकलने का मार्ग ; ( ठा २, ३ )। स्त्री —खाला ; ( कुमां )। खालण न [क्षालन ] प्रचालन, पखारना ; (सुपा ३२८)। खालिअ वि [ क्षालित ] धौत, धोया हुत्रा ; ( ती १३)। खावणा स्त्री [स्यापना] प्रसिद्धि, प्रकथन ; "ब्रक्खार्ग खावणाभिहाणं वा" (विसे )। खावियंत वि [ खाद्यमान ] जिसको खिलाया जाता हो वह; "कागिणमंसाइ स्वावियंतं" (विषा १, २—पत्र २४)। खावियग वि [ खादितक ] जिसको खिलाया गया हो 🗸 वह ; "कागियमंसखावियगा" ( ऋौप )। खाचेंत वि [ ख्यापयत्] प्रख्याति करता हुत्रा, प्रसिद्धि करता ; ( उप ८३३ टी )। खास वुं [कास ] रोग-विशेष, खाँसी की विमारी, खाँसी; ( विपा १,१ ; सुपा ४०४ ; सण )। खासि वि [ कासिन् ] खाँसी का रोग वाला; (सुपा ५७६)। खासिअ न [ कासित ] खाँसी, खाँसना ; ( हे १,१८१)। खासिअ पुं [ खासिक ] १ म्लेच्छ देश-विशेष ; २ उसमें रहने वाली म्लेच्छ-जाति : ( पण्ह १, १ -- पत्र १४ ; इक ; स्त्रा १, १,१)। खिइ स्त्री [ क्षिति ] पृथिवी, धरा ; ( पडम २०, १४६ ; स ४१६)। °गोयर वुं [ °गोचर ] मनुज्य, मानुष, त्रादमी; ( पडम ५३, ४३ )। °पइंड न [ °प्रतिष्ठ ] नगर-विशेष ; (स ६)। °पइठ्ठिय न [ °प्रतिष्ठित ] १ इस नाम का एक नगर ; ( उप ३२० टी ; स ७ ) । २ राजगृह नाम का नगर, जो त्राजकल विहार में 'राजगिर' नाम से प्रसिद्ध है ; (ती १०)। °सार पुं [ °सार ] इस नाम का एक दुर्ग ; ( पडम ८०, ३ )। ि खिंखिणिया स्त्री [िकङ्किणिका] चूद घरिटका ; ( उवा )।

```
खिंखिणी स्त्री [ किङ्किणी ] ऊपर देखोः; ( ठा १० ; गाया
  /१, १ ; अजि. २७ )। ·
्रीखंखिणी स्त्री [ दे ] श्र्याली, स्त्री-सियार; ( दे २, ७४.)।
 खिंग पुं [ खिङ्ग ] रंडीवाज, व्यभिचारी ; "श्राणेगखिंगज-
🟲 णडच्वासियरसणे" ( रंभा )।
 खिंस एक [ खिंस ] निन्दा करना, गर्हा करना, तुच्छ-
  करना । खिंसए; ( त्र्याचा ) । कर्म-खिंसिज्जइ; ( वृह १)।
   कवक्र—खिंसिज्जंत ; (उप ४८८)। क्र—खिंसणिज्ज;
   ( खाया १,३ )।
  खिंसण न [ खिंसन ] अवर्णवाद, निन्दा, गर्हा ; (ग्रौप) ।
 खिंसणा स्त्री िखंसना निन्दा, गर्हा ; (ग्रौप ; उप
   १३४ टी )।
 खिंसा स्त्री [ दिंसा ] ऊपर देखो ; (ग्रोघ ६० ; द्र ४२)।
 खिंसिय वि [ खिंसित ] निन्दित, गर्हित ; ( ठा ६ )।
 खिविखंड पुं [ दे ] क्रुक़लास, गिरगिट, सरट; (दे २, ७४)।
  ख क्खियंत वि [ खिखीयमान ] 'खि-खि' त्रावाज करता ;
  ( पुग्हे १,३—पत्र.४६ ) ।
्रिविविखरी स्त्री [ दे] डोम वगैरः की स्पर्श रोकने की लकडी;
  ं(दे २, ७३)।
्र खिच पुंत [ दे ] खीचड़ी, कृसरा ; ( दे ५, १३४ )।
 खिडज अक [खिद्र] १ खेद करना, अफसोस करना । २ उद्विग्न
  होना, थक जाना । खिज्जइ, खिज्जए ; (स ३४ ; गउड; पि
   ४५७)। कृ---खिज्जियव्य ; ( महा ; गा ४१३ )।
 खिउजणिया स्त्री [ खेदनिका ] खेद-कया, अफसोस, मन
  क्री उद्वेग; (ग्राया १, १६—पत्र २०२)।·
रुखिज्जिअ न [दे] उपालम्भ, उलहना ; (दे २, ७४)।
 खिज्जिअ वि [ खिन्न ] १ खेद-प्राप्त ; २ न् खेद ; ( स
   १११) । ३ प्रणय-जन्य राष ; (खाया १,६--पत्र १६४)।
 खिज्जिअय न [ खेदितक ] छन्द-विरोष ; ( স্পত্তি ৬ )।
 खिजिंजर वि [ खेदितृ ] खेद करने वाला, खिन्न होने की
   श्चादत वाला ; ( कुमा ७, ६० )।
ं खिड़ न [ खेळ ] खेल, कोड़ा, मज़ाक ; "खिड्डेस मए भर्षायं
   एयं" ( सुपा ३०२ )। "वालक्त्यां खिडुपरो गमेइ" ( सत
   ६८)। °कर वि [ °कर ] खेल करने वाला, मजाक करने
   वाला ; ( सुपा ७८ )।
  खिण्ण वि [ खिन्न ] १ खिन्न, खेद-प्राप्त ; २ थान्त, थका
   ह्या ; ( दे १, १२४ ; गा २६६ )।
  खिण्ण देखां खीण ; ( प्राप ) l ) होता के का प्राप्त .
```

```
खित्त वि [ क्षिप्त ] १ केंका हुआ तसुर ३..१०२ : सुपा
 ३४७)। २ प्रेरित ; (दे १, ६३)। °इत्त, °िचत वि
 िचित्त ] श्रान्त-चित्त, विज्ञिप्त-मनस्क, पागल ; ( ठा ४,
 २ ; ओव ४६७ ; ठा ४, -१ ) । °सण वि, [°मन स्]
 चित-भ्रम वाला ; ( महा )।
खित्त देखो खेता ; ( अणु ; प्रासु ; पडि )। °देवया स्त्री
 [ °देवता ] सेत्र का अधिष्ठायक देव ; ( श्रा ४७ )। वाल
 पुं [ °पाल ] देव-विशेष, चेत्र-रक्तक देव ; ( सुपा १४२)।
खित्तय न [ क्षिप्तक ] छन्द-विशेष ; ( अजि २४ : २४ )।।
खित्तय न [ दे ] १ अनर्थ, नुकसान ; २ वि दोरा, प्रज्वलित ;
ं(दे २, ७६)।
खित्तिअ वि [ क्षैत्रिक ] १ ज्ञेत्र-संवन्धी ; २ पुं. व्याधि-
 विशेष ; ''तालुपुडं गरलाग्धं जह बहुवाहीग्ध खितित्रमा नाही''
 (आ१२)।
खिन्न देखो खिण्ण=खिन्न ; (पात्र ; महा )।
विष्प वि [ क्षिप्र ] शीव्र, त्वरा-युक्त । "गद्द वि [ "गति ]
  १ शीघ्र गति वाला । २ पुं अमितगति इन्द्रका एक लोक-
 पाल; ( ठा ४, १ )।
खिप्पं अ [ क्षिप्रम् ] तुरन्त, शीघ्र, जल्दी ; ( प्रासू ३º ;
 पडि )।
खिप्पंत देखा खिच।
खिप्पामेच ब्र [ क्षिप्रमेच ] शीव्र ही, तुरन्त ही; (जं ३ ;
 महा )।
खिर श्रक क्षिर्] १ गिरना, गिर पड़ना । २ टपकना, भरना ।
 खिरइ; (हे. ४, १७३) । वक्ट-खिरंत; (पटम १०, ३२)।
खिरिय वि [ क्षरित ] १ टपका हुआ ; २ - गिरा हुआ ;
                         وحديثهوا باستان ويعاني
 (पाञ्च-)। - --
खिल न [खिल] त्रकृष्ट -भूमि, ऊषर जमीन; ( पण्ह १, १---
पत्र २६-)।
खिलीकरण न [ खिलीकरण ] खाली करना, शून्य करना;
 "जुवजणधीरखिलीकरणकवाडग्रां वेसवाडग्रां" ( मै ८)-। 🔀
खिल्ल सक [ कील्य् ] रोक्ना, रुकावट डालना । ''भण्ड्
 इमार्ण बन्धव ! गमर्ण खिल्लेमि कडिट्ड रेहं" (सुपा १३५)।
खिल्ल अक [ खेल् ] कोड़ा करना, खेल करना, तमाशा
 करना । वक्र-खिल्लंत ; ( सुपा ३६६ ) ।
खिल्लण न [खेलन], खिलौना, खलनक ; (सुर १४,२०८)।
खिल्लहड ो पुं [दे खिल्लहड ] । , क्रन्ट्र-विशेप; (श्रा २०;
खिल्लहरू । धर्म २:) ।
```

खिच सक [ श्रिप् ] १ फेंकना । २ प्रेरना । ३ डालना । खिवइ, खिवेइ ; ( महा )। वक् -खिवेमाण ; ( णाया १, २ )। क्वक्--खिप्पंतः (काल )। संक्--खिवियः ( कम्म ४, ७४ )। इ. — खिवियव्वः ( सुपा १४० )। िल्चण न [ क्षेपण ] १ फॅकना, चेपण ; (मे १२,३६ )! २ प्रेग्ण, इधर उधर चलाना ; ( से ४, ३ )। चिविय वि [ क्षिप्त ] १ चित्र, फेंका हुआ ; २ प्रेरित ; (सुपा २)। खिःच देखा खिच । संक्र-- "ग्रह खिन्चिऊण सन्त्रं, पोए तं पत्थिया रयगभूमिं" ( धम्म १२ टी )। खिस त्रक [दें] सरकता, खिसकता। संक्र-"नियगाभे गच्छंतस्य खिसिऊण वाहणाहितो पडियं" ( सुपा ५२७ ; ४२८ )। खीण देखो खिणण = खिन्न ; ''कं।वेत्थ सुरयखीणो'' (पडम ३२, ३)। क्वीण वि [ क्षीण ] १ च्रय-प्राप्त, नच्ट, विच्छिन्न ; ( सस्म ६०; हे २, ३) । २ दुर्वल, कृश ; ( भग २, ४)। °दुह वि ['दुःख] दुःख-रहित; ( सम १४३ )। 'मोह वि ['मोह] १ जिसका मोह नप्ट हो गया हो वह; (ठा ३,४)। २ बि. वारहवाँ गुण-स्थानक ; ( सम २६ )। °राग वि [ °राग ] १ बीतराग, राग-रहित ; २ पुं जिन-देव, तीर्थंकर देव ; (गच्छ १)। क्वीयमाण वि [ क्षीयमाण ] जिसका चय होता जाता हो वह;(गा६⊏६ टी)।

पतीर न [ क्षीर ) १ दुग्ध, दूध ; (हे २, १७ ; प्रास् १३ ; १६८ ) । २ पानी, जल ; (हे २, १७ ) । ३ पुं. चिरवर ममुद्र का प्रिविच्छायक देव ; (जीव ३ ) । ४ समुद्र-विशेष, चीर-समुद्र ; (पउम ६६, १८ ) । °क्यांव पुं [ °क्दम्व ] इस नाम का एक ब्राह्मण-उपाध्याय ; (पउम ११, ६ ) । 'काओळी स्त्री [ °काकोळी ] वनस्पति-विशेष, खीरिवदारी; (पणण १ ) । 'जळ पुं [ 'जळ ] चीर-समुद्र, समुद्र-विशेष; (दीव ) । 'जळिनिहि पुं [ 'जळिनिधि] वही पूर्वोक्त प्रर्थ; (मुपा २६४ ) । 'दुम, 'हुम पुं [ °द्रम ] दूध वाला पेड़ं, जिसमें दूध निकलता है ऐसे यूच की जाति ; ( ग्रोध ३४६; निचृ १ ) । 'धाई स्त्री [ धात्री ] दूध पिलाने वाली दाई; ( गाया १,१ ) । 'पूर पुं [ °पूर ] उवलता हुया दूध ; ( पणण १७ ) । 'प्पम पुं [ 'प्रम ] चीरवर द्वीप का एक प्राध्यत्राता देव ; (जीव ३) । 'मेह पुं [ 'मेघ ] द्ध-सम्पत्न

स्वाद वाले पानी की वर्षा; ( तित्थ ) । °वई ख़ी [ °वती ] प्रभूत दूध देने वाली; (वृह ३)। °वर पुं [°वर] द्वीप-विशेष ; (जीव ३)। °वारिन [ °वारि] चीर समुद्र का जल ; (पउम ६६, १८)। °हर पुं िगृह, °धर ] चोर-प्तागर; ( वज्जा २४ ) । °ासव पुं [ °ाश्रव ] र् लिब्ध-विशेष, जिसके प्रभाव से वचन दूध की तरह मधुर मालूम हो; २ ऐसी लव्धि वाला जीव; (पण्ह २,१; श्रीप)। खीरइय वि [ क्षीरिकत ] संजात-जीर, जिसमें दूध उत्पन्न हुआ हो वह ; ''तए गां साली पत्तिया वृत्तित्रा गव्भिया पसया द्यागयगन्धां खीरा(?र)इया बद्धफला<sup>''</sup> ( खाया १, ७ )। खीरि वि [ क्षीरिन् ] १ दूध वाला ; २ पुं. जिसमें दूध निकलता है ऐमे वृज्ञ की जाति ; ( उप १०३१ टी )। खीरिज्जमाण वि [ श्रीर्थमाण ] जिसका दोहन किया जाता हो वह ; ( ग्राचा २, १, ४ )। खीरिणी स्नी [ क्षीरिणी ] १ दूध वाली ; ( ब्राचा २, १, ४)। २ वृत्त-विशेव ; (पगण १—पत्र ३१)। खीरी स्त्री [क्षेरेयी ] खीर, पक्तान्त-विशेष ; ( सुपा ६३६ ; पात्र )। खीरोअ gं [ क्षीरोद ] समुद्र-विशेव, जीर-सागर ; ( हे २, 🖰 १८२; गा ११७; गउड ; उप ५३० टी ; स ३४४ )। खीरोआ स्त्री [ क्षीरोदा ] इस नाम की एक नदी ; ( इक ; ठा २, ३)। खीरोद देखो खीरोअ ; ( ठा ७ )। खीरोदक) पुं [ क्षोरोदक ] ज्ञीर-सागर; ( गाया १, ८ ; खीरोद्य ∫श्रीप )। खीरोदा देखो खीरोआ ; ( ठा ३, ४—पत्र १६१ )। खील ) पुं [ कील, °क ] खीला, ख्ँट, खूँटो ; ( स खीलग ( १०६ ; सुत्र १, ११ ; है १, १८१ ; दुमा )। खीलय ) भग्ग पुं [ भार्ग ] मार्ग-विशेष, जहां धूली ज्यादः रहने से ख्ँट के निशान बनाये गये हों ; (सूत्र 9, 99 ) 1 खीलावण न [क्रीडन ] बेल कराना, क्रीड़ा कराना। °धाई स्त्री [ 'धात्री ] खेल-कूद कराने वाली दाई; ( गाया ' १, १—पत्र ३७)। खोलिया स्त्री [ कीलिका ] छोटी ख्ँटी; ( त्रावम )। खीव पुं [ क्षीव ] मद-प्राप्त, मदोन्मत ;ं( दे ८, ६६ )। खु अ [ खलु ] इन अर्थी का सूचक अव्यय ;-- १ निरूचय, व्यवसारण , २ विनर्फ, विचार , २ संशय, संदेह : ४ संभा-

93)1 खुइ स्त्री [ क्षुति ] १ छोक ; २ छोक का निशान ; ( गाया १, १६; भग ३, १)। खुंखुणय पुं [दे] नाक का छिद्र ; (दे २, ७६; पात्र )। खुंखुणो स्त्री [ दे ] रध्या, मुहल्ला ; ( दे २, ७६ )। ष्रबुंट पुं [दे ] खँट, खँटी। °मोडय वि [°मोटक ] १ ख्ँटे को मंडिने वाला, उससे झुटकर भाग जाने वाला; २ पुं इस नाम का एक हाथी ; ( नाट--मुच्छ ८४ )। ∕खुंडय वि [ दे ] स्वलित; स्वलना-प्राप्त ; ( दे २, ७१ )। खंपा स्त्री [दे] वृष्टि को रोकने के लिए बनाया जाता एक तृणमय उपकरण ; ( दे २, ७४ )। खंभण वि [ क्षोभण ] क्षोभ उपजाने वाला ; ( परह १, १--पल २३)। खुज्ज े वि [ कुञ्ज] १ कूबड़ा; २ वामन; ( हे १, १८१; **५्बुउज्जय**ेगा १३४) । ३ वक, टेढ़ा; (ओघ) । ४ एक पार्श्व से होन ; ( पव ११० ) । १ न् संस्थान-विशेष, शरीर का वामन आकार ; ( ठा ६ ; सम १४६ ; औप )। श्री—खुज्जा; (गाया १, १)। खुज्जिय वि [ कुञ्जिन् ] कूत्रड़ा ; ( य्राचा )। खुट्ट सक [ तुड् ] १ तोड़ना, खरिडतः करना, दुकड़ा करना । २ श्रंक खूटना , चीण होना । ३ तूटना, खुटित होना । खुट्ड ; ( नाट-साहित्य २२६ ; हे ४, ११६ )। खुटंति; ( उव )। खुट वि [दे ] नुटित, खिरडत, छिन्न ; (हे २, ७४ ; भवि )। खुड देखो खुट्ट=तुड्। खुडइ ; ( हे ४, ११६)। खुर्डेति: (सं ८, ४८) । वक्त—'' पर्वगिमन्नमत्थया संकृ—खुडिऊण ; (स ११३)। खुडिक्किअ [ दे ] देखा खुडुक्किअ ; ( गा २२६ ) । खुडिअ वि [ खण्डित ] त्रुटित, खण्डित, विच्छिन्न ; ( हे १,,४३ ; पड् ) । ्रिबुडुक्क ग्रक [दे] १ नीचे उतरना । २ स्वलित होना। ३ शल्य की तरह चुंभना। ४ गुस्सा से मौन रहना।

वना ; १ विस्मय, आरचर्य ; (हे २, १६८; षड्; गा

खु°देखों खुहा ; (पगह २, ४; सुपा १६८ ; गाया १,

६; १४२; ४०१; स्वप्न ६; कुमा )।

खडुक्कंड ; ( हे ४, ३९४ )। वह-खुडुक्कंत ; (कुमा)। खुडु विकअ वि [ दे ] '१ शल्य की तरह चुभा हुगा, खट-का हुआ ; ( उप ३४४ )। २ रोप-मूक, गुस्सा से मौन धारण करने वाला। स्त्री—°आ; (गा २२६ ग्र)। खुडु 🔰 वि [ दे. श्रुद्र, श्रुल्लक ] १ तघु, छोटा; (दे २, खुडुग 🕽 ७४ ; कप्प ; दस ३ ; ब्राचा २,२,३ ; उत १)। २ नीच, अथम, दुष्ट; (पुण्क:४४१)। पुं छोटा साधु, लघु शिष्य ; ( सूत्र १, ३, २ ) । पुंन अंगुलीय-विरोप, एक प्रकार की अंग्ठी ; ( औप ; उप 3,08)1 र्खुड्डमड्डा ब्र [दे] १ वहु, ब्रत्यन्त ; २ फिर फिर ; (निचू २०)। खुडुय देखो खुडु ; ( हे २, १७४; पड् ; कम्प; सम ३४ ; णाया १, १)। खुड्डाग ) देखां खुड्डग ; ( श्रीप ; पगण २६ ; गाया खुड्डाय 🕽 १, ७ ; कप )। °णियंठ न [ °नैर्प्रन्थ ] उत्तराध्ययन सूत्र का छठवाँ यध्ययन ; ( उत्त ६ )। खुर्ड्डिअ न [दे] सुरत, मैथुन, संभोग ; (दे २, ७४)। खुड्डिआ स्त्री [दे क्षुद्रिका ] १ छोटी, लघु; ( ठा २, ३; श्राचा २, २, ३)। २ डवरा, नहीं खुदा हुआ छोटा तलाव; (जं १ ; पगह २, १)। खुणुक्खुडिआ स्त्री [दे] ब्राण, नाक, नासिका ; (दे २, v€ ) | खुण्ण वि [ क्षुण्ण ] १ मर्दित ; ( गा ४४४; निवू १ )। २ चूर्णित ; (दे ४, ४४)। ३ मग्न, लीन ; " अज-रामरपहलुग्णा साहु सरणं:सुकयपुग्णा" ( चउ ३८ ; संथा )। द्भावणा वि दि ] परिवेष्टित ; (दे २, ७५)। खुत्त वि [ दे ] निमन, ड्वा हुया ; ( दे २, ७४ ; गाया १, १ ; गा २७६ ; ३२४ ; संथा ; गडड )। 'खुत्तो य [ कृत्वस् ]:वार, दफा; ( उव; सुर १४, ६१ )। खुद्द वि [ क्षुद्र ] तुच्छ, नीच, दुष्ट, अधम ; ( पण्ह १, १ ; ठा ६ )। खुद्द न [ श्लोद्रय ] चृद्रता, तुच्छता, नीचता; (उप ६११)। खुद्दिमा स्री [ श्रुद्रिमा ] गान्धार श्राम की एक मूर्च्छना ; (ठा ७—पत्र ३६३)। ... खुद्ध वि [ क्षव्ध ] चोम-प्राप्त, घवड़ाया हुआ ; ( मुपा ३२४)। खुधिय वि [ क्षुधित ] जुथातुर, भूता; ( स्य १, ३,१)।

खुन्न देखो खुण्ण = चुल्ण ; (पि ४६८)। खुन्न देखो खुण्ण=(दं); (पात्र)। खुप्प अक [ मस्ज् ] ड्वना, निमन्न होना । खुप्पइ ; ( हे ४, १०१ )। वक्र--खुप्पंत ; (गरड ; कुमा ; ग्रोघ २३; से १३, ६७ )। हेक्च—खुप्पिउं; (तंदु)। खुप्पिवासा स्त्री [ श्रुत्पिपासा ] भूख त्रौर प्यास ; ( पि ३१८)। खुटम अक [ अुभ् ] १ ज्ञोभ पाना, ज्ञुभित होना। २ नीचे ह्वना । वक्त-स्युव्भंत ; ( ठा ७---पत्र २८३ ) । खुञ्मण न [ क्षोभण ] चोभ, घवड़ाहट ; ( राज )। खुभ त्रक [ क्षुभ् ] डरना, धवड़ाना। खभइ ; १८)। कु—खुभियव्यः; (पएह २,३)। खुभिय वि [ क्षभित ] १ ज्ञोभ-युक्त, धवड़ाया हुआ ; (पग्ह १, ३)। २ न जोभ, घवड़ाहट; ( श्रोघ )। ३ कलह, भगड़ा ; ( वृह ३ )। रबुम्मिय वि [दे] निमत, नमाया हुआ; ( खाया १,१—पत्र ४७ ) [ खुर पुं [खुर ] जानवर के पाँव का नख; ( सुर १, २४८ ; गडड ु; प्रासु १७१ ) । खुर पुं [ क्ष्र ] दूरा, अस्तूरा; ( णाया १, ८; कुमा; प्रयो १०७)। °पत्त न [°पत्र ] ग्रस्तूरा, क्रूरा ; ( विपा ٩, ﴿ ) ا खुरप्प वं [ क्ष्प्र ] १ घास काटने का अस्त-विशेष, खरपा; -( सम १३४ )। २ शर-विशेष, एक प्रकार का वाण ; (वंगी ११७)। खुरसाण पुं [ खुरशान ] १ देश-विशेष ; ( पिंग )। २ ्युरशान देश का राजा ; ( पिंग ) । ्∕खुरहखुडी स्त्री [ दे ] प्रणय-कोप ; ( पड् ) । गुरासाण देखो खुरसाण ; ( पिंग )। खुरि वि [ खुरिन् ] खुर वाला जानवर ; ( ग्राव ३ )। खुरु पुं [ खुरु ] प्रहरण-विशेष, त्रायुध-विशेष ; ( सुर १३, ์ १६३ ) । ्र खुरुडुवखुडी स्त्री [ दे ] प्रगय-कोप ; ( दे २, ७६ )। खुरुःप देखां खुरप्प ; ( पडम ६६, १६; स ३८४ )। ख़ुलिअ देखां खुडिअ ; (पिंग)। √खुलुह पुं[दे] गुल्फ, पैर की गाँठ, फीली; (दे २, ्र ७५ ; पाझ-) । ्र खुन्ल न [दे] इटो, इटोर ; (दे २, ७४)।

खुत्ल } वि [क्षुटल, °क ] १ छोटा, तप्र, चुद्र; (पगण १)। खुल्लम ∫ २ पुं.द्वीन्द्रिय जीव-विशेष ; ( जीव १ )। खुल्लण ( ग्रप ) देखो खुडू ; ( पिंग )। खुरलय वि [ क्षुरलक ] १ तघु, चुद्र, छोटा ; ( भवि ) 👍 २ कपर्दक-विशेष, एक प्रकार की कौड़ी ; ( णाया १, १८--पत २३४)। खुह्लिरी स्रो [ दे ] संकेत ; ( दे २, ७० )। 🗸 खुव पुं [ क्ष्प ] जिसकी शाखा और मूल छोटे होते हैं ऐसा एक वृत्त ; ( णाया १, १--पत्र ६४ )। खुवय पुं [दे] तृण-विशेष, कगटिक-तृण; (दें ⁄२, ७४)। रमुञ्च देखो खुम। खुन्त्रइ; (षड्)। ' खुब्बय न [दे] पते का पुड़वा ; ( वव र ) 📈 खुह देखो खुभ। इ-खुहियन्व; (सुपा ६१६)। खुहा स्नी [ क्षुभू ] भूख, बुभुत्ता ; ( महा ; प्रासू १७३ )। 'परिसह, 'परीसह पुं [ 'परिषह, 'परीषह ] भूख की वेदना को शान्ति से सहन करना ; ( उत २ ; पंचा १ )। खुहिअ वि [ क्षुभित ] १ ज्ञोभ-प्राप्त ; ( से १, ४६ ; सुपा २४१)। र जोम, संत्रास 🛒 ( स्रोघ ७)। खूण न [ क्ष्रूण ] नुकसान, हानि; ( सुर ४, ११३ ; महा)। २ अपराध, गुनाह ; ( महा ) । ३ न्यूनता, कमी ; ( सुपा ७ ; ४३० )। खेअ सक [ खेद्य् ] खिन्न करना, खेद उपजाना । खेएइ ; (विसे १४७२ ; महा )। खेअ पुं [ खेद ] १ खेद, उद्वेग, शोकः, ( उप ०३⊏ टी )। २ तकलीफ, परिश्रम ; (स ३१४)। -३ संयम, विरति ; (उत्त ११)। ४ थकावट, श्रान्ति; ( ग्राचा ) । °एण, °न्न ) वि [ °ज्ञ ] निपुर्ण, कुशल, चतुर, जानकार ; ( उप ६०८ ; द्योघ ६४७ )। खेअ देखो खेता; (स्य १, ६; य्राचा )। खेंअ gं [क्षेप] त्याग, मोचन ; ( में १२, ४८)। खेअण न [खेदन] १ खेद, उद्देंग । २ वि. खेद उपजाने वाला; ( कुमा ) । खेअर देखो खयर ; ( कुमा ; सुर ३,६) । °ाहिच पुं [-°ाधिप ] विद्याधरों का राजा ; ( पटम २८, ४७ )। भहिचइ पुं [ भिषिपति ] विद्याधरों का राजा ; (पडम २८, ४४ )। खेअरिंद पुं ['खेचरेन्द्र] खेचरों का राजा; (पडम ६,४२)। खेअरी देखो खहयरी ; ( कुमा ) ।

खेआलु वि दि । १ निःसह, मन्द, त्रालसी ; २ अ-सहिन्छ, ईव्यालु ; (दे २, ७७)। खेइय वि विदितं ] खिन्न किया हुआ; (स ६३४)। खेचर देखो खेअर; (हा ३,१)। ' **खेज्जणा** सी [ खे**दना** ] खेद-सूचक वाणी, खेद ; ( णाया ٩, ٩= ) ١ खेड सक [ कृष् ] खेती करना, चास करना । खेडइ ; ( सुपा २७६ )। "ग्रह ग्रन्नया य दुन्निवि हलाइं खेडंति ग्रप्प-ग्राच्चेव" ( सुपा २३७ )। खेड न [ खेट ] १ धूली का प्राकार वाला नगर ; ( श्रीप ; पग्ह १, २ ) । २ नदी और पर्वती से बेष्टित नगर ; ( सुअ़ २, २) । ३ पुं मृगया, शिकार ; (भिव ) । खेडग न [ खेट्का ] फलक, ढ़ाल ; ( पगह १,३ )। खेडण न [ कर्षण ] खेती करना ; ( सुपा २३७ )। खेडण न [ खेटन ] खदेडना, पीछे हटाना; ( उप २२६ )। खेडणअ न [खेलनक] खिलौना; (नाट-रत्ना ६२)। खेडय पुं [ क्ष्वेटक ] १ विष, जहर ; (हे २, ६)। २ ज्वर-विशेष ; ( कुमा )। 🔏 बिडय वि [ स्फेटक ] नाशक, नाश करने वाला ; ( हे २, ६; कुमा ).। खेड्य न [खेटक] छोटा गाँव ; ( पात्र ; सुर २, १६२ )। खेडावग वि [खेळक] खेल करने वाला, तमासिंग ( उप पृ १८८ )। खेडिअ वि [ कुप्र ] हल से विदारित ; ( दे १, १३६ )। खेडिअ पुं [ स्फेटिक ] १ नारा वाला, नरवर ; २ अना-दर वाला '; (हे २, ६)। खेडू अक [रम्] कीड़ा करना, खेल करना। (हे ४, १६८)। खेड्डंति ; (कुमा)। खेडु े न [ खेळ ] १ कीड़ा, खेल, तमाशा, मजाक ; खेड्य ∫ ( हे २, १८४ ; महा; सुपा २७८ ; स ४०६ )। २ वहाना, छल ; "मयखेड्सं विहेऊण" ( सुपा ४२३ )। खेडुा स्त्री [ क्रीडा ] कीड़ा, खेल, तमाशा ; ( ग्रीप ; परम ८, ३७ ; गच्छ २ )। खेड्डिया स्री [ दे ] बारी, दफा ; " मह्! पिन्छमा खेड्डिया" (स४८४)। खेत्त पुंत [ क्षेत्र ] १ आकाश ; (विसे २०८८ )। २ कृषि-मूमि, खेत ; ( वृह १ )। ३ जमीन, मूमि ; ४ देश, गाँव, नगर वगैरः स्थान ; ( कप्प ; पचू ; विसे )। १ भार्या,

स्वी; (ठा १०)। °कप्प पुं [°कल्प ] १ देश का रिवाज ; ( वृह ६ ) । २ चोंग-संवन्धी अनुष्ठान ; ३ अन्थ-विशेष, जिसमें चेत्र-विषयक ग्राचार का प्रतिपादन हो; (पंचू)। °पिलओवम न [ °पत्योपम ] काल का नाप-विरोध ; ( श्रष्ण )। "रिय पुं [ "र्य ] श्रार्य भूमि में उत्पन्न मनुब्य ; (पण्ण १)। देखो खित्त=देता खेत्ति वि [ क्षेत्रिन् ] चेत्र वाला, चेत्र का स्वामी ; (विशे 1883)1 खेम न [ क्षेम ] १ कुराल, कल्याण, हित ; ( पडम ६४, १७; गा ४६६; भत ३६; रयख ६)। २ प्राप्त वस्तु का परिपालन ; ( णाया १, ६ ) । ३ वि. कुरालता-युक्त, हित-कर, उपद्रव-रहित ; (गाया १, १ ; द्स ७) । ४ पुं. पाटलिपुत्र के राजा जितरात्रु का एक ग्रमाख ; ( ग्राचू १ )। 'पुरी स्त्री [ °पुरी ] १:नगरी-विशेषः (पडम २०, ७ )। २ विदेह-वर्ष की एक नगरी ; ( ठा २, ३ )। खेमंकर युं [ क्षेमङ्कर ] १ कुंतकर पुरुष-विशेष ; ( पडम ३, ४२ ) । २ ऐरवत चेत्र के चतुर्थ कुलकर-पुरुष ; (सम १४३)। ३ यह-विशेष, यहाधिष्ठायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३ )। ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि; ( पडम २१, ८० )। १ वि कल्याण-कारक, हित-जनक ; (उप २११ टी)। खेमंधर पुं [क्षेमन्धर ] १ कुलकर पुरुष-विशेष; ( पउम ३, १२ )। २ ऐरवत त्रेत्र का पाँचवाँ कुलकर पुरुष-विशेष ; (सम १६३)। ३ वि. चेम-धारक, उपद्रव-रहित ; (राज)। खेमय पुं [श्लेमक] स्वनाम-प्रसिद्ध एक ग्रन्तकृद् जैन मुनि ; ( ग्रंत ) । खेमलिज्जिया स्त्री [ क्षेमलिया ] जैन मुनि गण की एक शाखाः ; (कप्)। खेमा स्त्री [ क्षेमा ] १ विदेह-वर्ष की एक नगरी ; ( ठा २, ३)। २ चेमपुरी-नामक नगरी-विशेष; (पडम २०, १०)। खेरि ही [दे] १ परिशाटन, नाश ; "धणणखेरिं वा" (वृह ् २ ) । २ खेद, उद्देग ; ३ उत्कराठा, उत्सुकता ; ( भवि ) । खेल ग्रक [खेल् ] खेलना, कीड़ा करना, तमाशा करना। खेलइ; ( कप्पू ) । खेलउ; (गा १०६) । वक्त-खेलंत; (पि २०६)। खेळ पुं [ श्लेष्मन् ] श्लेष्मा, कफ, निष्ठीवन, यूथू ; (सम १० ; ग्रीप : कप्प ; पडि )। खेळण ो न [खेळन, °क] १ कीड़ा, खेल । २ खिलौना ; खेळणयं ) (, त्राक ; स १२७ )।

खेलोसहि स्री [ श्लेप्मोपिघ ] १ लिघ-विशेष, जिससे श्लेष्म श्रोपिध का काम देने लगे; (पण्ह २, १; संति ३)। २ वि ऐसी लव्धिः वाला ; ( आवम ; पव २७० )। खेल्ल देखां खेल = बंल् । बंल्लइ ; (पि २०६ )। वक्ट--खेल्लमाण ; (स ४४)। प्रयो, संकृ—खेल्लावे**ऊ**ण ; पि २०६)। खेहल देखो खेल = श्लेप्मन ; (राज) ! खेल्लण देखां खेलण ; (स २६४)। ेखेल्लाचण 🖒 न [खेलनक] १ खेल कराना, क्रीड़ा कराना । खेत्स्लाचणय ∫ २ नृ खिलौना ; ( उप १४२ टी )। °धाई स्वी [ °धात्री ] खेल कराने वाली दाई ; (राज) । स्वेह्न्स्रिअ न [ दे ] हसित, हाँसी, टर्टा ; (दे २, ७६ )। खेल्लुड देखो खल्लूड ; (राज)। खेब पुं [ क्षेप ] १ ज्ञेपस, फेंक्ना, ( उप ७२८ टी )। २ ् न्यास, स्थापना ; ( विसे ६१२ ) । ३ संख्या-विशेष ; (कम्म ४, ८१ ; ८४ )। खेव पुं [ खेद ] उद्वंग, खेद, क्लेश : "न हु कोइ गुरू खेवं वच्चइ सीसेसु सत्तिसुमहेसु (?); (पउम ६७, २३)। खेवण न [ क्षेपण ] प्रेग्ण ; (खाया १, २ )। खेवय वि [ क्षेपक ] फेंकने वाला ; ( गा २४२ )। खेविय वि [ खेदित ] खिन्न किया हुआ ; ( भवि )। खेह पुंन [दे] धली, रज ; "विगिरतुरंगखरखंहरनखयंबहा-इन्नरिक्खपहं" ( सुर ११, १७१ )। खोंटग ) gं [दे ] ख्ँटी, ख्ँटा ; (उप २७८ ; स २६३)। खोंदय∫ खोक्ख ग्रक [खोख् ] वानर का वोलना, वन्दर का ग्रावाज करना । खोक्खइ; (गा १७१ अ)। खोक्खा } स्त्री [स्त्रोखा] वानर की ग्रावाज ; (गा ५३१)। खोखुञ्म अक [ चोक्षुभ्य ] अत्यन्त भयभीत होना, विशेष व्याकुल होना । वकु—खोखुव्भमाण ; (ब्रौप; पाह १,३)। खोट्ट सक [दे] खटखटाना, ठकठकाना, ठोकना । कवक्र--खोद्दिज्जंत ; ( ब्रांव ४६७ टी )। संक्र--खोट्टेड ; ( य्रोघ १६७ टी )। ्रस्त्रोद्दीस्त्री [ दे ] दासी, चाकरानी ; ( दे २, ७७ ) । खोड पुं [दे ] १ सीमा-निर्धारक काष्ट्र, खूँटा ; २ वि भार्मिक, धर्मिष्ट : (दे २, ८०)। ३ खञ्ज, लंगड़ा ; (दं २, ८० ; पिंग )। ४ शृगाल, सियार; ( मृच्छ १८३ )।

४ प्रदेश, जगह ; "सिंगक्खोडे कज़हो" ( श्रोघ ७६ मा )। ६ प्रस्फोट्न, प्रमार्जन : ( अ) घ २६४ )। ७ न. राजकुल में देने योग्य सुवर्ण वगैरः द्रव्य ; ( वव १ ) । खोडपज्जािल पुं [ दे ] स्थूल कान्ठ को अग्निः /(दे २,७०)। खोडय पुं [क्ष्त्रोटक] नल से चर्म का निष्पीड़न ; (हे २,६) 🕶 खोडय पुं [स्फोटक ] फोड़ा, फुनसी ; (हे २, ६)। खोडिय पुं [ खोटिक ] गिरनार पर्वत का चेलपाल देवता; (ती २)। खोडो स्त्री [दे] १ वड़ा काष्ठ ; ( पण्ह १, ३<u>/</u>पत्र ४३)। २ काष्ट्र की एक प्रकार की पेटी ; ( महा )। खोणि स्नी [ स्नोणि ] पृथिवी, धरणी ; ( सण )। [°पति] राजा, भूपति ; ( उप ७६८ टी )। खोणिंद पुं [ क्षेगणीन्द्र ] राजा, भूमि-पति ; (सण )। खोणी देखो खोणि ; (सुर १२, ६१; सुपा २३८; रं**भा)।** खोद पुं [ क्षोद ] १ चूर्णन, विदारण ; ( भग १७, ६ )। २ इन्तु-रसः; अल का रसः; (सुत्र १,६)। °रस वुं [ °रस ] समुद्र-विरोष ; ( दीव )। °वर पुं [ °वर ] द्वीप-विरोष; (जीव ३)। खोदोअ ) पुं [ स्रोदोद ] १ समुद्र-विशेष, जिसका पानी खोदोद ) इन्नु-रस के तुल्य मधुर है; (जीव ३; इक)। २ मधुर पानी वाली वापी; (जीव ३)। ३ न मधुर पानी, इन्तु-रस के समान मिष्ट जल; (पर्णा १)। खोद्द न [ श्लीद्र ] मधु, शहद; ( भग ७, ६ )। खोभ सक [ क्षोभय् ] १ विचलित करना, धैर्य से च्युत करना। २ त्राश्चर्य उपजाना । ३ रंज पैदा करना । खोभेइ ; ( महा )। वक्ट--खोभंत ; (पडम ३, ६६ ; सुंपा ४६३)। हेक्र-खोभित्तए, खोभइउं ; ( उवा ; पि ३१६ )। खोभ पुं [ क्षोभ ] १ विचलता, संध्रम ; ( ब्राव ४ ) । २ इस नाम का रात्रण का एक सुभट ; ( पडम ४६, ३२ )। खोभण न [ क्षोभण ] चोभ उपजाना, विचलित करना; "तेलोक्कखोभणकरं" (पडम २, ⊏२ ; महा )। खोभिय वि [क्षोभित] विचलित किया हुत्रा ; (पउम ११७, 、 ३१)। खोम ) न [ क्ष्तीम ] १ कार्पासिक वस्त्र, फपास का बना खोमग ∫ हुत्रा वस्त ; ( खाया १,१—पत्र ४३ टो ; उवा १)। २ सन का बना हुआ वस्त्र ; (सम १२३ ; भग ११,११ ; पर्वह २.४)। ३ रेशमी वस्त्र; (उप१४६; स २००)। ४ वि. अतसी-संबंधी, सन-संबन्धी, ( ठा १०; भग १,१

```
२१)। °पस्तिण न [°प्रश्न] विद्या-विशेष, जिससे वस्त्र में देवता का ब्राह्मन किया जाता है; (ठा १०)। स्त्रोमिय न [श्रोमिक] १ कपास का बना हुब्रा वस्त्र; (कप्प)। स्त्रोय देखो स्त्रोद; (सम १४१; इक)। स्त्रोय देखो स्त्रोद; (सम १४१; इक)। स्त्रोय े गंदि)। स्त्रोल पुंदि] पात्र-विशेष, कचोलक; (उप पृ३१४; स्त्रोप्प) गंदि)। स्त्रोल पुंदि] १ छोटा गधा; (दे २, ८०)। २ वस्त्र का एक देश; (दे २, ८०; ४, ३०; वृह १)। ३ मद्य का नीचला कीट-कर्दम; (ब्राचा २, १, ८; वृह १)।
```

खोल्ल न [दे] कोटर, गह्बर "खोल्लं कोत्थरं" (निचू ११)।
खोसलय वि [दे] दन्तुर, तम्बे ग्रीर वाहर निक्ले हुए दाँत १
वाला; (दे २,००)।
खोह देखो खोभ=चोभय्। खोहइ; (भिव)। वक्र—खोहेंत;
(से १४, ३३)। क्वक्र—खोहिज्जंत; (से २, ३)।
खोह देखो खोभ = चाभ; (पण्ह १, ४; कुमा; सुपा
३६०)।
खोहण देखो खोभण; (श्रा १२; सुपा ४०२)।
खोहण देखो खोभण; (सण)।

इत्र सिरिपाइअसहमहण्णवे खत्राराइसहसंकलणी एश्रारहमो तरंगो समता ।



स

ग पुं [ग] च्यञ्जन-वर्ण विशेष, इसका स्थान कराउ है; (प्रामा; प्राप)।

भि वि [भी] १ जाने वालाः २ प्राप्त होने वालाः जैसे—पारग, वसगः ( ग्राचा : महा )।

गइ सी [गिति ] १ ज्ञान, अवृत्योध ; (विमे २४०२)।
२ प्रकार भेद ; (से १, १९)। ३ गमन, चलन,
देशान्तर-प्राप्ति ; (कुमा)। ४ जन्मान्तर-प्राप्ति, भवान्तरगमन ; ठा १, १ ; दं)। ४ देव, मनुज्य, तिर्यञ्च,
नरक और मुक्त जीव की अवस्था, देवादि-योनि ; (ठा ४,
३)। तस्म पुं [ न्त्रस ] अग्नि और वायु के जीव ;
(कम्म ३, १३ ; ४, १६)। नाम न [ नामन् ]
देशदि-गित का कारण-भत कर्म ; (सम ६७)। प्पवाय
पुं [ प्रपात ] १ गित की नियतता ; (पण्ण १६)। २
प्रन्थांश-विशेष ; (भग ८, ७)।

गइंद पुं [ गजेन्द्र ] १ ऐरावण हाथी, इन्द्र-हस्ती ; २ श्रेष्ठ हाथी ; ( गडड ; कुमा )। °पय न [ °पद ] गिरनार पर्वत पर का एक जल-तीर्थ : ( ती २ )।

गड ो पुं [गो ] बेल, ख़्यम, साँड़; (हे १, १६८)। गडअ र्पुच्छ पुंन [°पुच्छ ] १ बेल का पूँछ; २ २ वाण-विशेप; (कुमा )।

गडअ पुं [ गन्यय ] गां-तुल्य श्राकृति वाला जंगली पशु-विशेष : ( कुमा )।

गडआ की [गो] गैया, गो; (हे १, १४८)।
गडड पुं [गोंड] १ स्वनाम-स्थात देश, वंगाल का पूर्वी
भाग; (हे १, २०२; सुपा ३८६)। २ गोंड देश
का निवासी; (हे १, २०२)। ३ गोंड देश का राजा;
(गडड; सुमा)। विह पुं [विश्व ] वाक्पतिराज का
वनाया हुआ प्राकृत-भापा का एक काव्य-सन्थ; (गडड)।
गडणी वि[गोंण] अ-प्रधान, अ-मुख्य; (दे १, ३)।
गडणी खी [गोंण] प्रक्ति-विशेष, शब्द की एक शक्ति;
(दे १, ३)।

गउरच देखो गारच ; ( कुमा; हे १, १६३ )। गउरचिय वि [ गोरचित ] गोरव-युक्त किया हुआ, जिसका आदर—सम्मान किया गया हो वह; "तज्जणयाइं तत्थागयाइं येवेहिं चेव दियंहिंहें, गउरवियाइं स्यणायेरण " ( सुपा ३४६ ; ३६० )।

गउरी सी [ गौरी ] १ पार्वती, शिव-पत्नी; ( सुपा १०६)। २ गीर वर्ण वाली स्त्री: ३ स्त्री-विशेष: ( कुमा )। ध्युत्त पुं (°पूत्र) पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कार्तिकेय; (सुपा ४०१)। गंअ देखो गय = गत : " भीया जहागयगइं पडिवज्ज गए" (रंभा)। रांग पुं । गङ्ग ] मुनि-विशेष, द्विकिय मत का प्रवर्तक आचार्यः (ठा ७ ; विसे २४२४)। °दत्त पुं िदत्त । १ एक जैन मुनि, जो षष्ट वासुदेव के पूर्व-जनम के गुरू थे: ( स १४३)। २ नवर्वे वासुदेव के पूर्वजन्म का नाम; (पडम २०, १७१)। ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्टी; (भग १६, ४)। °दत्ता स्त्री [ °दत्ता ] एक सार्थवाह की स्त्री का नाम ; (विपा १, ७)। गंग° देखो गंगा। °प्पवाय पुं [ °प्रपात ] हिमाचल पर्वत पर का एक महान् हद, जहां से गंगा निकलती है; ( ठा २, ३ )। °सोक्ष पुं [ °स्रोतस ] गंगा नदी का प्रवाह ; (पि ८४)। गंगली स्त्री [दे] मौन, चुप्पी ; ( सुपा २७८ ; ४५% ) । गंगा स्त्री [गङ्गा ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध नदी ; (कस ; सम २०; कप्प )। २ स्त्री-विशेष ; ( कुमा )। ३ गोशालक्रे के मत से काल-परिमाण-विशेष ; (भग १४)। ४ गंगा नदी की अधिष्ठायिका देवी; ( आवम )। १ भीव्मिपतामह की माता का नाम; ( गाया १, १६)। °क्रंड न िकुण्डी हिमाचल पर्वत पर स्थित हद-विशेष, जहां में गंगा निकलती है ; ( ठा ८ )। °कुड न [ °कूर ] हिमाचल पर्वत का एक शिखर ; ( ठा २, ३ )। °दीव 9ं िं द्वीप द्वीप-विशेष, जहां गंगा-देवी का भवन है; ( ठा २, ३ )। °देवी स्त्री [ °देवी ] गंगा की अधि-ष्टायिका देवी, देवी-विशेष; (इक)। °वत्त पुं [°वर्त्त] यावर्त-विशेप ; ( कप्प )। °स्तय न [ °शत ] गोशालक के मत में एक प्रकार का काल-परिमाण ; ( भग १४ )। °सागर पुं िसागर) प्रसिद्ध तीर्थ-विशेष, जहां गंगा समुद्र में मिलती है; ( उत्त १८ )। गंगेअ पुं [ गाङ्गेय ] १ गंगा का पुत्र, भोष्मिपतामह ; 🗲

(णाया १, १६; वेणी १०४)। २ द्वैकिय मत का प्रवर्तक याचार्य; (याचू १)। ३ एक जैन मुनि, जो भगवान् पार्थनाथ के वंश के थे; (भग ६, ३२)।
गंछ १ ९ दि ] वरुड, इस नाम की एक म्लेच्छ जाति;
गंछय (दे २, ८४)।

गंज पुं [दें ] गाल ; (दे २, ८१)। 🗸 'गंज पुं [ गञ्ज ] भोज्य-विशेष, एक प्रकार की खाद्य वस्तु ; ( पण्ह २, १—पत्र १४८ )। 'साला स्री िशाला ] ्रतृण, लकड़ी वगैरः इन्धन रखने का स्थान ; (निचू १४)। गंजण न [गञ्जन] १ अपमान, तिरस्कार; (सुपा ४८०)। "वेषिणवि रणणुप्पन्ना, वज्फंति गया न चेन केसरिणो। संभाविज्जइ मरल, न गंजणं धीरपुरिसाणं" (वजा ४२)। २ कलंक, दाग ; "गंजणरहिष्यो जम्मो" ( वजा १८ )। गंजा स्त्री [ गञ्जा ] सुरा-एह, मद्य की दुकान ; ( दे २, प्रं टी )। गंजिअ पुं [गाञ्जिक] कल्य-पाल, दारू वेचने वाला, कलाल; (दे २, इर टी)। गंजिअ वि [ गञ्जित ] १ पराजित, श्रिभभूत ; "तग्गरिम-गंजियो इव" ( उप ६⊏६ टी )। २ हत, मारा हुआ, विनाशित ; (पिंग )। ३ पीड़ित ; (हे ४, ४०९)। गंजिल्ल वि [ दे ] १ वियोग-प्राप्त, वियुक्त ; २ श्रान्त-चित, पागल: (दे २, ८३)। र्गजोल वि [ दे ] समाकुल, न्याकुल ; ( पर् )। गंजोल्लिअ वि [दे] १ रोमाञ्चित, जिसके राम खड़े हुए हों वह ; (दे २, १०० ; भिव )। २ न इसाने कं लिए किया जाता अंग-स्पर्श, गुरगुदी, गुरगुदाहट ; ( द २, 900)1 गंड सक [ प्रन्थु ] १ गठना, गूँथना । १ रचना, बनाना । गंडंइ : (हे ४, १२० ; पड़ )। गंठ देखो गंथ ; ( राय ; सुत्र २, ४ ; धर्म २ )। गंठि पुंसी [ प्रनिथ ] १ गाँठ, जोड़ ; २ वाँस ब्रादि की गिरह, पर्व ; ( हे १, ३४ ; ४, १२० ) । ३ गठरी, गाँठ; ( गाया १, १ : श्रीप ) । ४ रोग-विशेप ; ( लहुश्र १४)। ५ राग-द्वेष का निविड परिखाम-विशेष ; ( उप २५३ ) , "गंठिति मुद्दुचमेत्रो कक्खडघणहृहगढगंठि च्व। जीवस्स कम्मजणियो घणरागद्दांसपरिणामा"(विसे ११६४)। °छेअ पुं [ °च्छेद ] गाँठ तांड़ने वाला, चार-विशेष, पाकेट-मार; (दे२, प्हं)। °भेय पुं[°भेद] ब्रन्थिका भेदन ; (धर्म १)। भेयग वि [भेदन ] १ प्रन्थि को भेदने वाला ; २ पुं चार-विशेष; (गाया १, १८; पगह १, ३)। "वण्ण पुं [ "पर्ण ] सुगन्धि गाळ - विशेष ; (कप्) i °सहिय वि [ °सहित ] १ गाँठ-युक्त; २ न प्रत्याख्यानं-विशेष, त्रत-विशेष ; ( धर्म २; पडि )।

गंठिम न [ प्रन्थिम] १ प्रन्थन से वनी हुई माला वरेरः : (पग्ह २, ४ ; भग ६, ३३ )। २ गुल्म-विरोप ; (पग्ण १--पत ३२)। गंठिय वि [ यथित ] गूँवा हुत्रा, गठा हुत्रा ; ( दुमा )। गंठिय वि [ प्रन्थिक ] गाँउ वाला ; ( सूप्र २, ४ )। गंठिल्ल वि [ प्रनिथमत् ] प्रनिथ-युक्त, गाँठ वाला; (राज)। गंड पुं [दे] १ वन, जंगत ; २ दागडपाशिक. कोटवाल ; ३ छोटा मृग : ( दे २, ६६ )। ४ नापित, नाई ; ( दे २, ६६; श्राचा २, १८४)। १ न गुच्छ, समृह ; "कुयु-मदामगंडसुबद्दवियं" ( महा )। गंड पुंन [ गण्ड ] १ गाल, क्योल ; (भग ; सुपा ८)। २ राग-विशेष, गण्डमाला ; "ता मा करेह वीयं गंडोवरि-फोडियानुल्लं" ( उप ७६८ टी ; श्राचा )। ३ हाथी का कुम्भस्थल ; (पव २६ )। ४ कुच, स्तन ; (उत्त ८ )। र्थ ऊष का जत्था, इन्तु-समूह ; ( उप पृ ३४६ )। ६ छन्द-पिरोप ; (भिंग)। ७ फोड़ा, स्कोटक ; ( टत. १०)। ८ गाँठ, प्रत्यि: ( श्रवि १७: श्रमि १८४)। भेअ, भेअअ पुं िभेदक चार-विरोप, पाकेटमार ; (अव १७; अभि १८४)। भाणिया स्त्रो [ भाणिका] धान्य का एक प्रकार का नाप ; (राय)। भाला स्त्री [ 'माला] रोग-विशेव, जिसमें श्रीवा फूल जाती है; (सण)। °यल न [ °तल ] कपोल-तल ; ( सुर ४, १२७ ) । °लेहा स्त्री [ °लेखा ] क्योल-पाली, गाल पर लगाई हुई कस्तूरी वगैरः की छटा; (निर १, १; गउड )। 'वच्छा स्त्री [ °वक्षस्का ] पीन स्तनों सं युक्त छाती वाली स्त्री ; ( उत्त ८)। °वाणिया स्त्री [°पाणिका] वाँस का पात्र-विशेष; जा डाला से छाटा हाता है; (भग ं, ८)। °वास पुं [ °पार्श्व ] गाल का पार्श्व भाग ; ( गडड )। गंडइया स्त्री [ गण्ड किका ] नही-विशेष ; ( आवम ) । गंडय वुं [ गण्डक ] १ गेंडा, जानवर विशेष ; ( पाछ ; दे ७, ४७)। २ उद्घीपणा करने वाला पुरुप, टेर लगाने वाला पुरुष ; ( ग्रोघ ६४४ )। र्माङली स्त्री [ दे ] गंडेरी, ऊख का टुकड़ा; (उप प्र १०६)। गंडि वुं [ गण्डि ] जन्तु-विशेव ; ( उत्त १ )। गंडि वि [गण्डिन्] १ गण्डमाला का रोग. वाला; (त्राचा)। २ गण्ड राग वाला; ( पण्ह २, ४ )। गंडिया स्त्री [गण्डिका] १ गंडेरी, ऊल का टुकड़ा ; ( महा )। २ सानार का एक उपकरण ; ( ठा ४, ४ )।

३ एक अर्थ के अधिकार वाली अन्थ-पद्धति ; (सम १२६)। गंडिल दंखां गंधिल ; (इक)। गंडिलावई देखा गंधिलावई ; ( इक )। गंडी स्त्री [गण्डी ] १ सोनार का एक उपकरण ; ( ठा ४, ४--- पत्र २७१)। २ कमल की कर्णिका; (उत्त ३६)। °तिंदुग न [ °तिन्दुक ] यन्त-विशेष; ( ती ३८ )। °पय पुं [ 'पद् ] हाथी वगैरः चतुष्पद जानवर ; ( ठा ४, ४ )। 'ऐोत्थय पुंन [ 'पुस्तक ] पुस्तक-विशेष ; ( ठा ४, २)। गंडीरी स्त्री [ दे ] गगंडरी; ऊख का टुकड़ा ; (दे २, ८२)। गंडीच न [ गाण्डीच ] १ अर्जन का धनुषः (वेणी ११२)। गंडीय न [ दे गाण्डीय ] धनुष, कार्मुक; ( दे २, ८४ ; महा ; पाञ्च )। गंडीवि पुं [ गाण्डीविन् ] अर्जुन, मध्यम पागडव ; ( वेगी 보드 ) 1 गंडुअ न [ गण्डु ] श्रोसीसा, सिरहना; ( महा )। गंडअन [गण्डुत्] तृण-विशेष ; (दे २, ७४)। गंडुल पुं [ गण्डोल ] कृमि-विशेष, जो पेट में पैदा होता है; (जी ११)। गंड्रपय पुं [ गण्ड्रपद ] जन्तु-विशेष ; ( राज )। गंडूल देखां गंडुल : ( पण्ह १, १—पत्र २३ )। गंड्स पुं [गण्डूप ] पानी का कुल्ला ; (गा २७० ; मुपा ४४६ ) , " वहुमइरागंड्सपाणं '' ( उप ६८६ टो )। गंत देखो गा। गंतब्ब }देखां गम = गम्। गंतिय न [ गन्तृक] तृण-विशेषः ( पगण १-पत्र ३३ )। गंती स्त्री [ गन्त्री ] गाड़ी, शकट ; ( धम्म १२ टी; सुपा २७७ )। गंतुं देखां गम = गम्। गंतुंपच्चागया सी [गत्वाप्रत्यागता] भिचा-चर्या-विशेष, जैन मुनिय्रों की भिन्ना का एक प्रकार : ( ठा ६ )। गंतुकाम वि [ गन्तुकाम ] जाने को इच्छा वाला : (श्रा १४)। ंतुमण वि [ गन्तुमनस् ] अपर देखो ; ( वस् )। गंतृण } देखां गम=गम्। गंथ देखों गंठ--- प्रन्थ्। गंथइ ; (पि ३३३)। कर्म---गंथीय्रंति ; (पि १४८)।

गंथ पुं [ ग्रन्थ ] १ शास्त्र, सूत्र, पुस्तक ; ( विसे ८६४ ; १३८३)। २ धन-धान्य वर्गरः वाह्य ब्रौर मिथ्यात्व, कोध, मान त्रादि ज्ञाभ्यन्तर उपधि, परिग्रह ; ( ठा २, १ ; वृह १ ; विसे २५७३)। ३ धन, पैसा ; (स २३६)। ४ स्वजन, संवन्धी लोग; (पगह २,४)। **ाईअ** पुँ िंगतीत ] जैन साधु ; ( सूत्र्य १, ६ )। गंधि देखो गंठि ; ( पगह १, ३—पत्र ४४ )। गंथिम देखो गंठिम ; ( णाया १, १३ )। गंदिला स्नी [ गन्दिला ] देखो गंधिल ; ( इक )। / गंदीणी स्त्री [दे] कीड़ा--विशेष, जिसमें ग्राँख वंद की जाती है; (दे २, ८३)। गंदुअ देखो गेंदुअ ; ( पड् )। गंध्र पुं [ गन्ध ] १ गन्ध, नासिका से ब्रहण करने योग्य पदार्थों की वास, महक ; ( ऋौप; भग ; हे १, १७७ )। २ लव, लेरा ; ( से ६, ३ )। ३ चूर्ण-विशेष ; ( पगह १, १)। ४ वानव्यन्तर देवों की एक जाति ; (इक)। ४ न देव-विमान-विशेष; (निरं १, ४)। ६ वि गन्ध-युक्त पदार्थ; (स्त्र १,६)। °उडी स्त्री [°कुटी र्री गन्ध-द्रव्य का घर; (गडड; हे १, ८)। °कास्ताइर्या स्त्री [ °कापायिका] सुगन्धि कषाय रंग की साड़ी; (उवा; भग ६, '३३ )। "गुण पुं ["गुण] गन्धरूप गुण; (भग)। °दृय न [ °ाट्टक] गन्ध-द्रव्य का चूर्ण; (ठा ३, १---पत्र ११७)। °ड्ड वि [°ाढ्य ] गन्ध-पूर्ण, सुगन्ध-पूर्ण ; (पंचा २)। °णाम न [°नामन्] गन्ध का हेतुभूत कर्म-विशेष ; ( अणु )। °तिल्ल न [°तैल ] सुगन्धित तैल ; (कम्पू)। [ °द्रव्य ] सुगन्धित वस्तु, सुवासित द्रव्य ; ( उत्त १ )। **°देवी** स्त्री [°देवी] देवी-विशेष, सौधर्म देवलोक की एक देवी; (निर १,४)। °द्धणि स्त्री [ 'ध्राणि ] गन्ध-तृप्तिः ( साया १, १—पत्र २४; श्रोप )। °नाम देखो °णाम ; (सम ६७)। °मय वुं कस्त्री-मृग, कस्तुरिया हरिन ; ( सुपा २ )। °मंत वि ) िं**मत्** ] १ सुगन्धित, सुगन्ध-युक्त ; २ त्रातिशय गन्ध वाला, विशेष गन्ध से युक्त ; ( ठा ४, ३---पत्र ३३३ )। °माद्ण, °मायण पुं [ °माद्न] १ पर्वत-विशेष, इस नाम का एक पहाड़ ; (सम १०३ ; पगह २, २ ; ठा २, ३---पत्र ६६) । २ पर्वत-विशेष का एक शिखर; ( ठा २, ३---पत्न प्र ० ) । ३ नगर-विरोष ; (इक) । °चई

स्त्री [ °वती ] भृतानन्द-नामक नागेन्द्र का आवास-स्थान ; (दोव)। "वह्य न [ "वर्त्तक] सुगन्धित लेप-द्रव्य; (विपा १, ६)। °विद्वि स्रो [ °विर्ति ] गन्ध-द्रव्य की वनाई हुई गोली ; ( णाया १,१ ; श्रीप ) । °वह पुं [°वह] ►पवन, वायु ; (कुमा ; गा १४२)। °वास पुं [ °वास ] १ सुगन्धित वस्तु का पुट ; २ चूर्ण-विरोध ; ( सुपा ६७ )। °समिद्ध वि [ °समृद्ध] १ सुगन्धित, सुगन्ध-पूर्ण ;ेर न नगर-विशेष ; ( त्रावम ; इक ) । "सालि वुं [ "शालि ] सुगन्धित बोहि ; ( त्रावम )। °हिन्ध पुं [ °हिन्तन् ] उत्तम हस्तो, जिसको गन्ध से दूसरे हाथो भाग, जाते हैं ; (सम १ ; पडि )। °हरिण पुं [ °हरिण ] कस्तुरिया हरन ; (कप्)। हारग पुं िहारक ] १ इस नाम का एक म्लेच्छ देश ; र गन्यहारक देश का निवासी ; ( पगृह १, १ --पत्र १४ )। गंध्रिपसाय पुं [ दे ] गन्धिक, पसारो ; (दे २, ८० )। गंधय देखो गंध ; ( महा )। गंधलया स्त्री [दे] नासिका, प्राण ; '(दे २, ५१) ।√ गंधव्य पुं [ गन्धर्य ] १ देव-गायन, स्वर्ग-गायक ; ( उत्त 🥄 १; सर्ष ) । २ एक प्रकार की देव-जाति, व्यंतर देवों की एक जाति; (पाह १, ४; ग्रीप) । ३ यत्त-विरोव, भगवान् कुन्थु-नाथ का शासनाधिष्टायक यद्य ; (संति ८)। ४ न मुहूर्त-विशेष ; (सम ५१)। ५ नृत्य-युक्त गीत, गान ; ( विपा १, २)। °कंड न [ °कण्ड ] रत्न की एक जाति; (राय)। °घर न [°गृह] संगीत-गृह, संगीतालय, संगीत का अभ्यास-स्थान; (जं १) । °णगर, "नगर न ["नगर] असल्य-नगर, संघ्या के समय में त्राकाश में दिखाता मिध्या-नगर, जो भावि उत्पात का सूचक है ; ( अणु ; पव १६८ )। °पुर न [ °पुर ] देखो °णगर ; (गउड)। °लिवि स्त्री [°लिपि] लिपि-विशेष ; (सम ३४)। °विवाह पुं [ °विवाह ] . उत्सव-रहित विवाह, स्ती-पुरुष की इच्छा के अनुसार विवाह ; ( सण )। °साला स्री [ °शाला ] गान-शाला, संगीत-गृह, संगीतालय; (वन १०)। गंध्रव्य वि [ गान्धर्व ] १ गंधर्व-संवधी, गंधर्व से संवन्ध रखने वाला ; ( जं १ ; ग्रमि १११ ) । २ पुं उत्सव-होन विवाह, विवाह-विशेष; "गंधव्वेण विवाहेण सयमेव विवाहिया" ( ब्रावम ) । ३ न. गीत, गान ; ( पात्र ) । गंघिवियस वि [ गान्धिर्विक ] १ गंधर्व-विद्या में कुराल ; ( सुपा १६६ ).।

गंधा स्त्री [ शन्या ] नगरी-विशेष ; ( इक )। गंधाण न [ गन्धान ] छन्द-विरोष ; ( पिंग ) । गंधार पुं [ गन्धार ] देश-विशेष, कन्धार ; (स ३८)। २ पर्वत-विशेष ; ( स ३९ )। ३ नगर-विशेष ; (स ३८)। गंधार पुं [गान्धार] स्वर-विशेव, रागिनी-विशेव; (ठा ७)। गंधारी स्रो [गान्धारी ] १ सती-विशेष, कृष्ण वासुदेव की एक स्त्रों ; (पडि ; अंत ११)। २ विद्या-देवी-विरोष ; (संति ६) । ३ भगवान् निमनाथ की शासन-देवी ; (संति १०)। गंधावइ । पुं [ गन्धापातिन् ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक वृत गंधाबाइ वैताद्य पर्वतः ( इकः ; ठा २, ३--पत्र ६६ः; ८० ; ठा ४, २—पत्र २२३ )। गंत्रि वि [गन्धिन्] गंध-युक्त, गंध वाला ; (कप्प ; गउड)। गंधिअ वि [दे ] दुर्गन्य, खराव गन्य वाला; (दे २, ५३)। गंधिअ पुं [गान्धिक] गन्ध-द्रव्य वेचने वाला, पसारी ; (दे २, ८७ )। गंधिअ वि [गन्धिक ] गंध-युक्तः; "सुगन्धवरगन्धगन्धिए" (श्रौप)। °साला स्त्री [°शाला] दारू वगैरः गन्ध वाली चीज को दुकान ; (वव ६) । गंधिअ वि [ गत्वित ] गत्व-युक्त, गत्व वाला; (स ३७२; गा १४५; ५७२ )। गंधिल पुं [ गन्बिङ ] वर्ष-विरोष, विजय-दोत्र ( ठा २, ३; इक )। गंधिलावई स्री [ग़न्धिलावती ] १ नेत्र-विशेष, विजय-वर्ष-विशोष ; (ठा २, ३ ; इक) २ नगरी-विशोष; (द्र ६१)। °कूड न [°कूट] १ गन्धमादन पर्वत का एक शिखर; (जं ४)। २ वैताद्य पर्वत का शिखर-विशेष ; ( ठा ६ ) । / गंधिरुली स्रो [ दे ] छाया, छाँहो ; (उप १०३१ टी) । र्गं घुंत्तमा स्त्री [ गन्घोत्तमा ] मदिरा, सुरा ; (दे २,५६)। गृंधिल्ली स्त्री [दे] १ छाया, छाँही ; २ मधु-मित्तका ; (दे 7, 900 ) l गंधोद्ग ्रेन [ गन्धोद्क ] सुगन्धित जल, 'सुगन्धं-वासित **गंधोदय** ∫पानी ; ( ऋौप ; विपा १, ६)। गंध्रोंक्ली स्त्री [दे] १ इच्छा, अभिलाषा ; २ रजनी, रात ; (दे २, ६६ )। गंप्पि ो देखो गम=गम् । गंदिपणु 🕽 गंभीर वि [ गम्भीर ] १ गम्भीर, अस्ताव, अ-तुच्छ, गहरा; (ग्रौप ; से ६, ४४ ; कप्प) । २ पुंन, गहन-स्थान, गहन

Special Control

प्रदेश, जहां प्रतिशब्द उतिथत हो ; ( बिसे ३४०४ : वृह १) ३ पुं रावण का एक सुभट ; ( पडम ४६, ३)। ४ यदुवंश के राजा अन्धकवृद्धिण का एक पुत्र ; (अंत ३)। १ न. समुद के किनारे पर स्थित इस नाम का एक नगर; (सुर १३,३०)। °पोय न [ °पोत ] नगर-विशेष ; (णाया १, १७)। °मा-लिणो सी [ °मालिनी] महाविदेह-वर्ष की एक नगरी; ( ठा २, ३ )। गंभीरा सी [गम्भीरा ] १ गंभीर-हृदया स्वी ; ( वव १ )। २ मात्रा-छन्द का एक भेद ; (पिंग)। ३ चाद जंतु-विशेष, चतुरिन्दिय जीव-विरोप ; ( पण्ण १ )। गंभीरिअ न [ गाम्भीर्थ ] गम्भीरता, गम्भीरपन ; ( हे २, 900)1 गंभीरिम पुंसी [ गाम्भीर्थ ] ऊपर देखो ; ( सण )। गगण न [ गगन ] आकाश, अम्बर ; (कप्प ; स ३४८)। °णंद्ण न [ °नन्द्रन ] वैताड्य पर्यत पर का एक नगर; (इक) । °चहलभ, °चहलह न [ °चइलभ ] वैताइ्य पर्वत पर का एक नगर ; (राज ; इक )। गगणंग पुंन [ गगनाङ्ग ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। गग्ग पुं [ गर्ग ] १ ऋषि-विशेष ; २ गात्र-विशेष, जो गौतम गोन की एक शाखा है ; ( ठा ७ )। गग्ग पुं [गार्थ] गर्ग गोल में उत्पन्न ऋषि-विशेष; (उत २६)। गग्गर वि [ गद्गद् ] १ गर्गर् यावाज वाला; य्रति यस्पष्ट वक्ता; (प्राप्त)। २ त्रानंद या दुःख से अव्यक्त कथन; (हे १, २१६; कुमा )। गग्गरी स्त्रो [ गर्गरी ] गगरी, छोटा घड़ा; (दे २, ८६; सुपा ३३६)। गिगर देखो गग्गर; "हज्जगिगरं मेखं" (गा ८४३; सण)। गच्छ सक [गम्] १ जाना, गमन करना। २ जानना। ३ प्राप्त करना । गच्छइ ; (प्राप्त ; पड्) । भवि- गच्छं ; (हे ३, १७१ ; प्राप्र)। वक्त—गच्छन, गच्छमाण ; (पुर ३, ६६ ; भग १२, ६) । संक् —गिच्छित्र ; (कुमा)। हेकु — गचिछतए ; ( पि ५६८ )। गच्छ पुंन [ गच्छ ] १ समृह, सार्थ, संवात ; (स १४८)। २ एक ब्राचार्य का परिवार; (ब्रोप; सं ४७) । ३ गुरु-परिवार; ''गुरुपरिवारो गच्छो, तत्य वसंताम मिङ्जरा विउला'' (पंचव; धर्म ३ )। °वास पुं [ °वास ] गुरु-दुल में रहना, गच्छ-परिवार के साथ निवास; (धर्म ३)। "विहार पुं["विहार]

गच्छ को समाचारी, गच्छ का आचार; (वत १)। "सारणा स्त्री [ °सारणा ] गच्छका रक्तण ; (राज)। गच्छागच्छिं य. गच्छ २ से होकर ( ग्रीप ) । गच्छिटल वि [ गच्छवत् ] गच्छ वाला, गच्छ में वाला ; ( दृह १ )। गज देखो गय = गज ; (षड् ; प्रास् १७१; इक)। °सार पुं ['सार] एक जैन मुनि, दगडक-प्रत्थ का कर्ता; (दं ४७)। गज्ज पुं [दे] जब, यब, यब-विशेष ; (दे २, ८१ ; पाय)। गज्ज न [ गद्य ] छन्द-रहित वाक्य, प्रवन्ध ; (ठा ४, ४— पत्र २८७ )। गज्ज अक [ गर्ज ] गरजना, घड़घड़ाना । गज्जइ ; (हे ४, ६८)। वक्च-गज्जंत, गज्जयंत ; (सुर २, ७५ ; स्यण 太二) 1 गज्जण न [ गर्जेन ] १ गर्जन, भयानक ध्वनि, मेघ या सिंह का नाद। २ नगर-विशेष ; (उप ७६४)। गज्जणसद् पुं [दे गर्जनशब्द] पशु और हाथी का आवाज; (दे<sup>'</sup>२, ८८)। गजनभ पुं [ गर्जभ] पश्चिमोत्तर दिशा का पवन ; (त्रावम) 🎾 ,गज्जर पुं [ दे ] कन्द-विशेष, गाजर, गजरा, इसका धर्म शास्त्र में निषिद्ध है ; (आ १६ ; जी ६)। गज्ज व [ गर्जेल ] गर्जन करने वाला ; ( निचू ७ )। गजाह देखां गजनभ ; (त्रावम)। गिजि स्त्री [ गिजि ] गर्जन, हाथी वगैरः की त्रावाज; (कुमा सुपा ८६ ; उप पृ ११७)। गजिजअ वि [गर्जित] १ जिसने गर्जन किया हो वह, स्तिनित : (पाय)। २ न गर्जन, मेव वगैर: की ब्रावाज : (पगह १, ३)। गजिजन्तु ) वि. [गर्जित् ] गर्जन करने वाला, गरजने वाला; गज्जिर) (य ४.४-पन २६६; गा ५५)। र्माजिजविलञ्ज न [ दे ] १ गुरगुरी, गुरगुराहट ; २ ब्रांग-स्पर्रा से होने वाला रामांच, पुलक ; ( पड्)। गडमा वि [ ग्राह्म ] ग्रहण-योग्य ; (स १४० ; विसे १७०७)। 🗡 गृहण पुं [ गृहन ] धरणेंद्र की नाट्य-सेना का अधिपति ; (राज) । ्रगंद्वित्रा स्त्री [ दें] गठिया, गुटली; "श्रंवगद्विया" (निचू १५)। गड न [ गड ] १ विस्तीर्ण शिला, मंहा पत्थर ; ( दे २, -११०)। २ गर्त, खाई ; (मुर १३, ४१)।

गडयड पुंन दि ] गर्जन, मयानक व्यनि, हाथी वगैरः /की

गड (मा) देखी गय=गत ; (प्राप्त) ।

ं पाइअसहमहण्णवो ।

त्रावाज ; "ता गडयंडं कुणंतो, समागत्रो गयवरो तत्थ ", 🛰 "इत्यंतर सर्यं चियं, सो जक्खो गडयडं पक्कवंतो" (सपा रन् ; १४२ )। गडयड अक [दे] गर्जन करना, भयानक आवाज क्रीरना। वक् - गडयडंत ; (सुपा १६४)। गडयडी स्त्री [ दे ] वज्र-निर्वोव, गड़गड़ श्रावाज, मेर्च-ध्वनि ; (दे २; ८४; सण)। गडवड न[ दे ] गड़बड़, गोलमाल 🚀 ( सुपा ५४१ )। गडिअ) देखा गम=गम्। गडुअ 🕽 गड्ळ न [ दे ] चावंत वगैरः का धावन-जल ; (ध्र्म /र डु पंछी [ गर्त ] गड़हा, गडा ; ( हे २, ३२ ; प्राप्त ; सुपा ११४)। स्त्री-गड्डा ; (हे १, ३४)। गड़रिगा ) स्त्री [दे ] भेडी, मेबी, ऊर्णायु; "गड़रिगर्पवाहेणं **≺गड्डिया** रेगयाणुगइयं जखं वियाखंतो" (धम्में ;ंसुअ 9, 3, 8) 1 गड़री स्त्री [दे] १ छागी, अजा, वकरो; (दे २, ५४)। २ भेडी, मेषी ; (सृहि ३५०)। गड्ड पुंस्त्री [ गर्दभ ] गरहा; गर्घा, खर ; (ह २, ३७)। °वाहण पुं [ °वाहन ] रावण, दशानन ; ( कुमा )। गड्डिआ ) स्त्रो [दे] गाड़ी, शकट ; 🔏 त्रोघ ३८६ टी ; गड़ी रेदे २, ८१; सुरा २४२ ) । गङ्क न [ दे ] राय्या, विछीना : ( दे २, ८१ )। गढ देखा घड=बर्। गढइ ; (हे ४, ११२)। गढ पुंसी [दे] गढ, दुर्ग, किला, कोट ; (दे २, ८१ ; सुपा २४; १०४)। स्त्री—गढा; (कुमा)। गढिअ वि [ घटित ] गढ़ा हुआ, जटित ; ( कुमा )। गढिअ वि प्रियित ] १ गुँथा हुत्रा, निवद्ध ; "नेहनिगड-गढियाएं" ( उप ६८६ टी ; पण्ह १,४)। २ रचित, गुम्फित, निर्मित; (ठा २, १)। ३ गृद्ध, आसक्त; ( ब्राचा २, २, २; पग्ह १, २ )। गण सक [गणय ] १ गिनना, गिनती करना । २ आदर करना । ३ श्रभ्यास करना, श्रावृत्ति करना । ४ पर्यालोचन करना । गणइ, गणेइ ; ( कुमा ; महा ) । नकु-गणंत,

गणेंत ; (पंचा ४ ; से ४, ११)। कृ—गणेयव्य ; (उप १११)। गण पुं [ गण ] ९ समूह, समुदाय, यूथ, थोक ; ( जी ३४ ; कुमा ; प्रासू ४ ; ७ १ ; १ १ १ )। २ गव्छ, समान त्राचार व्यवहार वाले साधुयों का समृह; (कप्प)। ३ छन्द:-शास्त्र प्रसिद्ध मोत्रा-समृह ; ( पिंग )। ४ शिव का अनुचर; (पात्र ; कुमा )। १ मत्जा का सनुराय ; ( श्रेणु )। ° ओ ग्र [ °तस्तु ] अनेकशः , बहुशः; (सुग्र २, ६ )। °नायग पुं [ °नायक ] गण का मुखिया ; ( णाया १, १)। "नाह पुं[ "नाय] १ गण का स्त्रामी, गण का मुलिया; (सुरा २, १०)। २ गणवर, जिन-देव का प्रधान शिज्य : (पउम १२, ६ ) । ३ त्राचार्य, सूरि ; (सार्घ २३)। °भाव पुं िभाव ] विवेक-विरोष ; ( गंडड )। °राय पुं [ °राज ] १ सामन्त राजा ; ( भग ७, ६ ) । २ सेनापति : ( ग्राव ३ ; कब ) । °वर पुं िपति ] १ गण का स्वामी; र गणेश, गजानन, शिव-पुत्र; ( गा ३७२ ; गउड )। ३ जिन देव का मुख्य शिव्यः, गणभरः ; (सिग्व २)। °सामि पुं [ °स्त्रामिन् ] गण का मुखिया, गण-धर ; ( उप २८० टो )। °हर पुं [ °धर ] १ जिन-देव का प्रधान शिब्य ; (सम ११३)। २ ऋतुरम ज्ञानादि-गुण-समह का धारण करने वाला जैन साधु, ब्राचार्य वगैरः ; "सेज्जंभवं गंगहरं" ( ब्रावम ; पव २०६ )। °हरिंद पुं िधरेन्द्र ] गणवरों में श्रेष्ट, ;प्रधान गणधर ; ( पडम ३, ४३; ४८, १)। °हारि पुं[ °धारिन् ] देखो °हर; (गण २३; सार्घ १)। "ाजीव पुं ["ाजीव] गण के नाम से निर्वाह करने वाला; ( ठा ४, १ ) ! °विच्छेइय, °ावच्छेदय, °ावच्छेयय पुं [ °ावच्छेदक ] साधुनाण के कार्य की चिन्ता करने वाला साधु ; ( श्राचा २, १, १० ; ठा ३, ३ ; कप्प )। "हिन्नइ युं [ "धिपति ] १ शिव-पुत्र, गजानन, गऐश ; (गा ४०३ ; पात्र )। २ जिन-देव का प्रचान शिष्य ; ( पउम २६, ४ )। गणग पुं [ गणक ] १ ज्योतित्री, जोशी, ज्यातिष-शास्त्र का जानकार ; ( गाया १, १ )। २ भंडारी, भागडागारिक ; ् (णाया १, १—पत्र १६ )।

गणण न [ गणन ] गिनती, संख्यान ; ( वव १ ) ।

गणणा स्त्री [ गणना ] गिनती, संख्या, संख्यान ; ( सुर २,

१३२ : प्रासू १०० : स्त्र २, २ ) 🎼 🔨

```
गणणाइआ सी [दे गण-नायिका ] पार्वती, चराडी, शिव-
   पत्नी : (दे २, ५७)।
 गण्य देखो गणग ; (:औप ; सुपा २०३)।
्राणसम वि [दे] गोष्टी-रत, गाठ में लीन ; (दे २, ८६)।
 गुणायमह पुं [ दे | विवाह-गणक ; ( दे २, ८६ )।
 गणाविश्र वि [ गणित ] गिनती कराया हुत्रा; (स ६२६)।
 गणि वि [ गणिन् ] १ गण का स्वामी, गण का मुखिया।
   स्री-निर्णिणी; ( सुपा ६०२ )। २ पुं त्राचार्य, गच्छ-
  नायक, साधु-समुदाय का नायक ; (ठा ८)। ३ जिन-
   देव का प्रधान साधु-शिष्य ; ( पडम ६१, १० )। ४
           निश्चय, सिद्धान्त ; ( गांदि )। °पिडम न
   [°पिटक] १ वारह मुख्य जैन श्रागम श्रन्थ, द्वादशाङ्गी ;
   (सम १; १०६)। २ नियुक्ति वगैरः से युक्त जैन
   त्रागम; ( श्रोप )। ३ पुं यत्त-विशेप, जिन-शासन का श्रध-
  ष्टायक देव ; ( संति ४ )। ४ निरचय-सम्ह, सिद्धान्त-सम्ह;
   ( गांदि )। "विज्जा स्त्री ["विद्या ] १ शास्त्र-विशेष ;
   २ ज्योतिप श्रीर निमित्त शास्त्र का ज्ञान ; ( गांदि )।
 गणिम न [ गणिम ] गिनती से वेची जाती वस्तु, संख्या पर
   जिंसका भाव हो वह ; ( श्रा १८ ; खाया १, ८ )।
 गणिय वि [ गणित ] १ गिना हुआ; २ न गिनती, संख्या;
   (ठा ६ ; जं २) । ३ जैन साधुयों का एक
   ( कप्प )। ४ अंक-गणित, गणित-शास्त्र ; (गांदि ; अणु)।
   °िल चि सी [ °िल पि ] लिपि-विरोप, श्रंक-लिपि ; ( सम
  ३४)।
 गणिय पुं [गणिक] गणित-शास्त्र का ज्ञाता ;
                                            ''गणियं
  जाणइ गणिश्रा" ( श्रणु )।
 गणिया स्त्री [गणिका] वेश्या, गणिका; (श्रा १२;
  विपा १, २)।
 गणिर वि [ गणियतः ] गिनती करने वाला; (गा २०८)।
 गणेत्तिआ ) सो [दे] १ स्त्राच का वना हुआ हाथ का
 गणेत्ती ∫ त्राभुषण-विशेष ; (णाया १, १६—पत्र २१३;
  श्रीप ; भग ; महा )। २ श्रदा-माला ; (दे २, ८१)।
 गणेसर वुं [गणेश्वर ] १ गण का नायक। २ छन्द-
   विशेष ; ( पिंग )।
 गत्त न [ गात्र ] देह, शरीर ; ( ब्रोप ; पात्र ; सुर २,
   909)1
 गत्त देखां गड़; (भग ११)। स्त्री—गत्ता; (सुपा
   २१४ )।
```

```
ग्रन्त न [दे] १ ईषा, चौपाई की लकड़ी विशेष ; २ पंक,
  कर्दम ; (दे २, ६६)। ३ वि. गत, गया हुआ; (पड्)।
गत्ताडी ) स्त्री [दे ] १ गवादनो, वनस्पति-विशेष ; (दे
गत्ताडी ∫ २, ८२ )। २ गाथिका, गाने वाली स्त्री; (पड्;्र
  दे २, ५२ )।
गत्थ वि [ ग्रस्त ] कत्रलित, ग्रास किया हुत्रा ; "ग्रइमहच्छ-
  लोभगच्छा ( ? तथा)'' ( पगह १, ३-पत्र ४४ ; नाट-
  चैत १४६ )।
गद् सक [ गद् ] वोलना, कहना । ूवक् --गद्तः ( नाट---
  चैत ४१ )।
गद्दतीय पुं [ गर्द्तीय ] लोकान्तिक देवों की एक जाति ;
  (्सम ८६ ; णाया १, ८ )।
ाह्यम पुं [दे] कटु-ध्वनि, कर्ण-कटु ब्रावाज ; (दे २,
  पर ; पात्र ; स १११ ; ४२० )।
गद्दभ देखो गद्दह=गर्दभ ; ( त्राक ) ।
गद्दभय देखो गद्दहय ; ( त्र्याचा २, ३, १ ; त्र्यावम )।
गद्भाल पुं [ गर्दभाल ] स्त्रनाम-प्रतिद्व एक परिवाजक ;
  (भग)।
गहभालि पुं [गर्भालि ] एक जैन मुनि; (ती २४)।
गद्दभिरुल पुं [ गर्दभिरुल ] उन्जयिनी का एक राजा ;
  (निचृ १०; पि २६१; ४००)।
गद्भी स्त्री [ गर्दभी ] १ गधी, गइही ; (पि २६१)।
  २ विद्या-विशेष ; (काल )।
गद्द पुं [ गर्भ ] १ गद्दा, गधा, खर ; ( सम ४० ; दे
  २, प०; पात्र ; हे २, ३७)। २ इस नाम का एक
 मृन्त्रि-पुत्र ; ( वृह १ ) ।
र्गाह्ह न [ दे ] कुमुद, चन्द्र-विकासी कमल ; ( दे २,⊏३ )।
गद्दहय पुं [ गर्भक ] १ चुद्र जन्तु-विशेष, जो गो-शाला
  वगैरः में उत्पन्न होता है; (जी १७)। २ देखो गद्दह ;
  ( नाट ) ।
गद्दहो देखा गद्दभी ; ( नाट--एच्छ १८ ; निचू १० )।
गद्दिअ वि िंदे ] गर्वित, गर्व-युक्त ; (:दे २, ८३)।
गद्ध पुं [ गुध्र ] पित्त-विशेष, गीध, गिद्ध ; ( ग्रीप )।
गन्न वि [ गण्य ] १ 'माननीय, आदरास्पद; '' हियमप्पणो
  फरेंता, करस न होइ गहत्रा गुरुगन्ने।", "सन्त्रो गुणेहि गन्नो"
  ( उव )। २ न. गणना, गिनती ; " मुल्लस्स कुणइ् गन्नं "
  (सुपा २५३)।
```

२ उत्पत्ति-स्थान, जन्म-स्थान ; ैं( ठा २, ३ )। ३ भ्रूण, ग्रन्तरापत्य ; (कप्प)। ४ मन्य, श्रन्तर, ्रेभीतरका; (खाया १,८)। °गरा स्त्री [°करी] गर्भाधान करने वाली विद्या-विशेष (सूत्र २, २)। धर न [ "गृह ] भीतर का घर, घर का भीतरी भाग ; ( णाया १, ८) । °ज वि[°ज ] गर्भ में उत्पन होने वाला प्राणी, मनुज्य, पशु वगैरः (पडम १०२, ६७)। <sup>१</sup>त्था वि [ °स्था ] १ गर्भ में रहने वाला ; २ गर्भ से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वगैरः ; (ठा २, २)। °मास पुं [ भास ] कार्तिक से लेकर माघ तक का महीना ; ( वव ण)। "य देखो "ज; (जो २३)। "वई स्त्री [ °वती ] गर्भिणो स्त्री; ( सुपा २०६ )। °वक्कंतिः स्त्री [°च्युतकान्ति] '१ गर्भाशय में उत्पत्ति; (ठा २,३)। °वक्कंतिअ वि [ °ट्युत्कान्तिक ] गर्भाशय में जिसकी उत्पत्ति होतो है वह ; (सम २ ; २१)। हर देखो घर ; ( सुर ६, २१ ; सुपा १८२ )। ◄ग्न्भर न [गहुबर ] १ कोटर, गुहा; २ गहन, विषम स्थान: ( आव ४ ; पि ३३२ )। गिंभज्ज पुं [ दे गर्भज ] जहाज का निम्न-श्रेणिस्थ नौकर ; " कुन्छिधारकन्नधारगब्भिज( ? ज )संजताणावावाणि-यगा " ( णाया १, ८—पत्र १३३ ; राज )। गिंभिण ) वि [गर्भित ] १ जिसको गर्भ पैदा हुआ हो गिक्सियं े वह, गर्भ-युक्त ; (हे १, १०८; प्राप्त ; गाया १, ७) । २ युक्त, संहित ; " वेडिसद्वनीविभिति-गब्भिणयं " ( कुमा ; षड्ं)। गिक्सिंहल देखो गिक्सिंज्ज ; ( गाया १, १७—पत्र 275)1 गम सक [ गम् ] १ जाना, गति करना, चलना । '२ जानना, सममला । ३ प्राप्त करना । भुका-गमिही; (कुमा ) । कर्म-गम्मइ, गमिज्जइ; (हे ४,२४६)। कवकृ—गम्ममाण; (स ३४०)। संक्र-गंतुं,गमिअ,गंता, गंतूण,गंतूणं; (कुमा; षड्; प्राप्र; श्रीप; कस; ), गडुअ, गडिअ, गदुअ ( शौ ) ; ( हे ४, २७२; पि ४८९; नाट-मालतो ४० ) , गमेप्पि, गमेप्पिपु, गंप्पि, गंदिपणु ( अप ); ( कुमा )। हेक् —गंतुं ; ( कस; श्रा १४)। कृ—गंतव्व, गमणिज्ज, गमणीअ; ( णाया

१, १; गा २४६ ; उत्र; भग ; नाट )।

गञ्म पुं [गर्भ] १ कुक्ति, पेट, उदर ; (ठा ४,१)।

गम सक [ गमय् ]ं १ ले जाना । २ व्यतीत करना, करना, गुजारना । गर्मेति ; ( गउड ) । "वुहा ! मुहा मा दियहे गमेह" (सत ४) । कर्म--गमेज ति; (गउड) । वह-॰ गमंत ; (सुपा २०२) । संक —गिम ऊपा; ( पि ) हेक — गमित्तए ; (पि १७८)। गम पुं [ गम ] १ गमन, गति, चाल ; (उप २२० टी) । २ प्रवेश ; (पउम १, २६) । ३ शास्त्र का तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ, जिसका तात्पर्य भिन्न हो; (दे १, १; विसे १४६; भग ) । ४ व्याख्या, टीका ; (विसे ६१३ ) । १ बोध, ज्ञान, समभः (श्रणु; ग्एंदि)। ६ मार्ग, रास्ता ; ( বা ৩ ) 1 गमग वि [गमक] वोवक, निश्चायक ; (विसे ३१४)। गमण न [ गमन ] गमन, गति ; (भग ; प्रास् १३२) । २ वेदन, वोध ; (ग्रांदि) । ३ व्याख्यान, टोका ; ४ पुष्य वगैरः नव नक्तत्र ; ( राज ) । गमणया ) स्त्री [ गमन] गमन, गति "लोगंतगमणयाए" गमणा ∫ (ठा ४, ३)। "पायवंदए पहारित्य गमणाए" (णाया १, १--पत्र २६)। गमणिज्ज देखो गम=गम् । गमणिया स्त्री [ गमनिका ] १ संचित्त व्याख्यान, दग्-दर्शन ; (राज) । २ गुजारना, अतिक्रमण ; "कालगमणिया एत्य उवाद्रो" ( उप ७२८ टो ) गमणी स्त्री [ गमनो ] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से त्राकाश में गमन किया जा सकता है ; ( ग्याया १, १६— पत्र २१३) । २ ज्ता; "सन्त्रोवि जणो जलं विगाहि तो उता-रइ गमणीय्रो चरणाहिंतो" ( सुपा ६१० )। गमणीअ देखां गम = गम्। गमय देखो गमग ; (विसे २६७३)। गमाव देखो गम = गमय्। गमावइ ; (सण्)। गमिद वि [ दे ] १ अपूर्ण ; २ गुढ़ ; ३ स्वलित ; (पड्र) । गमिय वि [गमित्] १ गुजारा हुया, त्रतिकांत ; (गउड) । २ ज्ञापित, बोधित, निवेदित ; (विसे ५५६)। गमिय न [ गमिक ] शास्त्र-विरोत्र, सदृरा पाठ वाला शास्त्र; ''मंग-गणियाइं गमियं सरिसगमं च कारणवसेण'' (विसे १४६ ; ४१४ ) । गमिर वि [ गन्तु ] जाने वाला; ( हे २, १४५)। गमेपि । देखो गम=गम्। रामेष्पिणु ∫

गमेस दंबा गवेस । गमेबई ; (हे ४, १८)। गमे-ति ; (कुमा)।

गम्म वि [ गम्य ] १ जानने योग्य ; २ जो जाना जा सके ; ( उत्तर १७० ; सुपा ४२६ ) ३ हराने योग्य, आक्रम-गीय ; ( सुर २, १२६ ; १४, १४४ ) । ४ जाने योग्य ; ४ मोगने योग्य स्त्रपत्नी वगरः ; (सुर १२, ४२) ।

गम्ममाण देखा गम=गम्।

गय वि [ दे ] १ वृर्णित, श्रमित, श्रुमाया गया ; (दे २, ६६; पड् )। २ पत, मरा हुया, निर्जीव : (दे २, ६६)। गय वि [ गत ] १ गया हुआ ; ( सुपा ३३४ )। २ अति-कान्त, गुजरा हुआ : (दे १, ४६)। ३ विज्ञात, जाना हुया ; (गउड) । ४ नब्ट, हन ; (उप ७२८ टी) । ५ प्राप्त ; ''त्रावईगयंपि मुहए'' (प्रासू ८३ ; १०७) । ६ स्थित, नहा हुया ; "मणगयं" (उत १)। ७ प्रविष्ट, जिसने प्रवेश किया हो; (ठा४,१)। = प्रवृत्त; (स्य १,१,१)। व्यवस्थित ; ( श्रीप)। १० न गति, गमन ; "उसमी गइद-मश्गत उत्तियगयविक्कमो भयतं" (वषु; सुपा ५७८; ब्राचा)। 'पाण वि ['प्राण] मन, मरा हुया ; ( श्रा २७ )। 'राय वि [ °राग ] राग-रहित, बीतराग, निरीह ; (उन ७२८ टी)। °वइया, °वई स्त्रो [ °पतिका ] १ विश्वता, रांड़ ; (ग्रोप ; पउम २६, ४२ )। २ जिसका पति विदेश गया हो वह स्त्री; प्रोपित-भतुंका: ( गा ३३२; पडम २६, ४२ )। °वय वि [ °वयस् ] गृद्ध, बुड्हा ; (पात्र)। शणुगद्दश वि [ "ानुगतिक ] श्रंथ-परम्परा का श्रनुयायी, श्रंध-श्रद्धालु ; ( उबर ४६

गय पुं [ गज ] १ हाथी, हस्ती, कुञ्जर ; ( अणु ; औप ; प्रासू १४४ ; सुपा ३३४ )। २ एक अंतकृत् जैन मुनि, गज-सुकुमाल मुनि ; ( अंत ३ )। ३ इस नाम का एक नेठ ; (उप ७६ म्टी )। ४ रावण का एक सुमट ; ( पडम ४६, २ )। 'इर न [ 'पुर ] नगर-विशेष, कुरु देश का प्रयान नगर, हस्तिनापुर; ( उप १०१४ ; महा ; सण )। 'कण्ण, 'कन्न पुं [ 'कणं ] १ द्वीप-विशेष ; २ उसमें रहने वाला ; ( जीव ३; टा ४, २)। 'कल्फ्रम पुं [ 'कल्फ्रम] हाथी का वच्चा ; ( राय )। 'गय वि [ 'गत ] हाथी उत्तर आहड़; (योप)। 'गपय पुं [ 'गयपद ] पर्वत-विशेष ; (प्राम ६)। 'त्य वि [ 'स्य ] हाथी उत्तर स्वित ; (पडम म्, म्ह)। 'पुर देली 'उर ; (सूच १, ४, १)। 'चंध्रय पुं [ 'यन्यक ] हाथी को पकड़ने वाली जाति ; (सुपा ६४२)।

भारिणो स्रो [ भारिणो ] वनस्पति, विशेष-गुच्छ विशेषः (पणण १—पत्र ३२)। भु हु पुं [ भु ख ] १ गणेश, गण-पति, शिव-पुत्र ; (पात्र)। २ यन्न-विशेषः (गण ११)। धारा पुं [धात्र] प्रधान हाथो, श्रेष्ठ हस्तोः (स्रा ३८६) । वह पुं [धात्र] प्रधान हाथो, श्रेष्ठ हस्तोः (स्रा ३८६) । वह पुं [धार १ १६; सुपा २८६)। वर पुं [धार १ १६; सुपा २८६)। वर पुं [धार १ १६; सुपा २८६)। वर पुं [धार १ १८, थह। वरारि पुं वरारि सिंह, शार्द्रल, वनराजः (पउम १७, ७६)। विही स्रो [धार हिल्ला पुं हिल्ला हाथो हिल्ला पार केतन्विशेषः (धार १)। सिंहण पुं [धार महा-प्रहों का चार-केत्र-विशेषः (धार १)। सिंहण पुं [धार हाथो को सूँ ३ (स्रोप)। धार हाथो हाथो हाथो हिल्ला हु धार हु धा

गय पुं [ गद ] रोग, बिमारी ; (श्रोप ; सुपा ४०८)। गयंक पुं [गजाङ्क] देवाँ की एक जाति, दिक्कुमार देव; (श्रीप)। गयंद पुं [ गजेन्द्र ] श्रेष्ठ हाथी ; (गउड)।

गयण न [गगन] गगन, आकाश, अम्बर ; (हे २, १६४ र्, वि गडड)। भाइ पुं [भाति] एक राज-क्रमार, (दंस)। चिर वि [भावित ] आकाश में चतने वाला, पत्नो, विद्याधर वगैरः (सुपा २५०)। भांडल पुं [भाण्डल] एक राजा ; (दंस)। भाषणरह पुं दिं] मेव, मेह, वादल ; (दे २, ८८)।

गयणिंदु पुं [गगनेन्दु] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; (पडम ४, ४४)।

, गयसाउल } वि [दें] विरक्त, वैरागो (दे २, ८७ ; गयसाउल्ल े पड्)

गया स्त्री [गदा] लोहे का या पापाण का अस्त्र-विरोष, लोहे का मुग्दर या लाठी; (राय)। °हर पुं [°घर] वासुदेव; (उत्त ११)।

गया स्त्री [गया] स्वनाम-प्रसिद्ध नगर-त्रिरोष ; (उप २४१)। °गर वि [ °कर] करने वाला, कर्ता; (सण)।

गर पुं [गर] १ विब-विशेष, एक प्रकार का जहर; (निवू१)। २ ज्योतिय-शास्त्र-प्रसिद्ध ववादि करणों में से एक; (विसे ३३४८)

ंगरण देखो करण; (रयण ६३)।

गरल न [ गरल ] १ विष, जहर ; (पात्र प्राप्त ३६) । २ रहस्य ; ३ वि. अन्यक्त, अस्पर्रः, "अ-गरलाए अ-मम्मणाए"; (य्रोप) ।

गरिलगायद्ध वि [गरिलकायद्ध] निचित्त, उपन्यस्तः (निचू १)। गरह सक [ गर्ह ] निन्दा करना, घृणा करना। गरहइ; गरहह; (भग)। वृक्त-गरहंतः (द १५)। क्वक्र-गरहिउजमाणः; र्मणया १, ८) । सकु—गरहित्ताः (य्राचा २, १४)। हेकु-गरहित्तए ; (क्स; ठा २, १)। कृ—गरहणिज्ज, गरह-णीय, गरहियव्व ; (मुपा १८४ ; ३७६ ; पह २, १)। गरहण न [ गईणे ] निन्दा, धृगा ; (पि १३२)। गरहणया ) सी [गईणा] निन्दा, घुगा ; (भग १७, ३; गरहणा 🔰 श्रीप ; फह २, १)। गरहा स्त्री [ गईा ] निन्दा, पृताा ; (भग)। गरहिअ वि [गर्हित ] निन्दित, धृणित ; (सं ६३ ; द ३३ ; सग्ग) । भारिअ वि [ कृत ] किया हुया, निर्मित : (दे ७, ११)। ग्रिट्ट वि [ गरिष्ट ] त्रति गुरु. वड़ा भारी ; (सुपा १० ; १२८: प्रासु १४४) । गरिम पुंबी [गरिमन् ] गुस्ता, गुस्त्व, गौरव ; (हे १, ३५ ; सुपा २३ ; १०६)। र्शिरिह देखा गरह । गरिहर , गरिहामि ; (महा ; पडि) । गरिह पुं [ गर्ह ] निन्दा. गर्हा ; (प्राप्र) । गरिहा सी [ गर्हा ] निन्दा, घृषा, जुगुप्सा ; ( ब्राघ ७६१ ; स १६०)। गरु देखो गुरु : "गहयरगताए खिविज्या" (मुपा २१४) । गरुअ वि [ गुरुक ] गुरु, वड़ा, महान् ; (हे १, १०६ ; प्राप्त ; प्रास् ३६)। गरुअ सक [गुरुकाय् ] गुरु करना, वड़ा बनाना । गरुएइ ; (पि १२३)। "हंसाण सरेहि सिरी, सारिज्जंड अह सराण हंसेहिं। त्रगणागगां. चित्र एए, त्रप्पाणं गावर गहत्र'ति" (हेका २४४)। गरुआ ) श्रक [गुरुकाय ] १ वडा वनना। २ वड़े गरुआअ को तरह श्राचरण करना। गहुआइ, गहुआ। श्रह्मा श्रह्म (हे ३, १३=)। गरुइअ वि [ गुरुकित ] वड़ा किया हुआ ; (से ६, २०; गउड) गरुई } ही [ गुर्ची ] बड़ी, ज्येष्टा, महती ; (है १,१०७; गरुगी ) प्राप्त ; निचु १)।

गरुक्त देखो गरुअ ; "णवजाञ्चणह्त्रपसाहिणा सिंगारगुणगरु-क्केगा" (प्राप)। गरुड देखा गरुल ; (संति १ ; स२६४; पि ग) । छन्द-विशेप : (पिंग)। 'तथ न ['ास्त्र] श्रह्म-विशेष, उरगास्त्र का प्रति-पन्नी अस्त : (पडम १२, १३० ; ' ७१, ६६)। 'द्धय पुं [ 'ध्यज ] विष्णु वासुदेव ; (पडम ६१, ४७)। °चूह पुं [ न्यूह ] सेना की एक प्रकार की रचना ; (महा ; पि २४०)। गरुडंक पुं [ गरुडाङ्क ] १ विष्णु, वासुदेव ; 🔞 इन्वाकु वंश के एक राजा का नाम ; (पडम ४, ७)। गरुल पुं [ गरुड ] १ पिन-राज, पिन-विशेप ; ( पग्ह १, १)। २ यन्न-विरोप, भगवान् शान्तिनाथ का शासन-यद्म ; ( संनि = )। ३ भदनपति देवों की एक जाति, मुपर्णकुमार देव: ( पण्ह १, ४ )। ' '४ मुपर्णकुमार देवों का इन्द्र, (स्य १, ६)। 'केंड पुं ['केतु] देखो 'डक्तय: (राज)। 'डक्तय, 'द्धय पुं [ 'ध्वज ] १ गरुड़ पत्नो के चित्र वाली ध्वजा ; (राय)।' २ वासुदेव कृत्रण ; ३ दे:-जाति विशेष ; सुपर्णकुमार देव ; ( आवम; सम ; पि )। 'व्युह देखो शरुड-बूह : (जंर); 'सत्थान [ 'शस्त्र ] गरुड़ाख़, अख-विशेप ; ( महा )। ासण न [ासन] ब्रासन-विशेष ; ( राय )। ीववाय न िपपात | शास्त्र-विशेष, जिसका याद करने से गरुड देव प्रत्यन होता है ; (ठा १०)। देखो गरुड। गरुवी देखा गरुई ; (कुमा )। गल अक [ गल् ] १ गल जाना, सड़ना। २ खतम होंना, समाप्त हाना । ३ मतरना, टपकना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना । १ सक् गिराना, टफ्काना । "जाव रत्ती गलइ" (महा)। वक्-" नवेगा रस सोएहिं गलंतम् अगुइरसं " ( महा ; सुर ४, ६८ ; सुपा २०४ )। गलिंत ; (पण्ह १, ३; प्रास् ७२)। प्रयो, दह-गरावेमाण; ( णाया १, 97)1 भल ) g [ भल ] १ गला, श्रीवा, क्याउ; ( सुपा ३३ ; गलअ ∫पात्र )। २ वडिश, मच्छी पकड़ने का काँटा ; ( उप १८८; विपा १, ८; सुर ८, १४०)। °गाउजि स्त्री [ °गर्जि ] गत्ते की गर्जना ; ( महा )। °गर्जिजय न [ °गर्जित ] गल-गर्जन; ( महा )। °लाय वि [°लात गले में लगाया हुआ, कगड न्यस्त : ( श्रीप )। गलई स्ती [ गलकी ] वनस्पति-विशेष ; ( राज )।

गलम देखो गलअ ; (पण्ह १,१)। ंगलत्थ देखो खिच। गलत्थइ : (हे ४, १४३ : भवि )। गलत्थण न [ क्षेपण ] १ चेपण, फेंबना ; २ प्रेरण ; ( मे ४, ४३; सुपा २८)। गलतथिल व दि ] १ जिस, फेंका हुआ/; २ प्रेरित ; (दं २, ८७)। गलह्यहरू पुं [ दे ] गलहस्त, हाथ से गला़∕पंकड़ना; (णाया १, ६ ; पगृह १, ३-पत्र ५३)। गलत्थित्लिअ [ दे ] देखो गलत्थिलिअ ; ( से ४, ४३ ; 二, ٤9 ) 1 गलतथा स्त्री दि ] प्रेरणा : " गहयाणं चिंय भुवणिम त्रावया न उग हंति लहुयाण । गहकल्लोलगलत्था, ससिसुराणं न ताराणं " ( उप ७२८ टी )। गलिया वि [ क्षिप्त ] १ प्रेरित ; ( सुपा ६३४ )। २ फका हुआ ; ( दे २, ८७; कुमा )। ३ वाहर निकाला हुआ; (पाद्य)। गलद्ध पुं दि ] प्रेरित, जिप्त ; ( पड़ ) 🗸 गलाण देखो गिलाण ; ( नाट-चैत ३४ )। गिल ) वि [गिलि, °का] दुर्विनीत, दुर्दम; ( श्रा १२: गलिअ ) सुपा २७६ )। °गद्दह पुं [ °गर्द्भ ] अविनीत गदहा ; ( उत्त २७ )। °वइत्ल पुं [ °वलोवर्द ] दुर्विनीत वैल ; (कप्पू)। ीस्स पुं [ीश्व] दुईम घोड़ा ; (उत्त१)। गलिअ वि [गलित] १ गला हुआ, पियला हुआ; (कप्प)। २ ज्ञालित; प्रज्ञालित; (कुमा)। ३ स्खलित, पतित ; ( से १, २ )। ४ नष्ट, नारा-प्राप्त; ( सुपा २४३; सण )। गिलिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ ; (दे २, ८१)। गलित देखो गल=गल् । गिल्टर वि [ गिल्टित् ] निरन्तर पिघलता, टपकता; "बहुसोग-गलिरनयरोगा " ( श्रा १४ )। गलुल देखा गरुल; ( अच्चु १; पर् )। गलोई ] सी [ गड्ची ] वल्ली-विशेष, गिलोय , गुरच ; गलोया ∫ (हे १, १२४ ; जी १० )। गल्ल पुं [ गव्ल ] १ गाल, क्पोल ; ( दे २, ८१ ; उवा )। २ हाथो का गगट-स्यल, कुम्भ-स्यल ; ( पड् )। भस्-रिया सी [ 'मस्रिका ] गाल का उपवान ; ( जीत ) ।

गल्लक्क पुंन [दे] १ स्कटिक मणि ; (प्राप ; प्रिं २६६ ) । गटलतथ देखो गलतथ । गल्लतथ ; ( षड् )। गल्ळप्फोड पुं [दे ] डमरुक, वाद्य-विशेष ; ( दे २, ५६ ) ।∕ गल्लोव्ल न [ दे ] गडुक, पात्र-विशेष ; ( निचू १ ) । ्रेन्य गव पुंस्ती [ गो ] पशु, जानवर ; ( सूत्र १, २, ३ )। गवक्ख पुं िगवाक्ष । १ गवाच, वातायन ; ( श्रीप ; पग्ह २, ४)। २ गवाचा के आकृति का रत्न-विशेष ; ( जीव ३ )। "जाल न [ "जाल ] १ रत्न-विशेष का ढग ; (जीव ३ ; राय )। २ जाली वाला वातायन ; ( श्रीप )। गवच्छ पुं [ दे ] श्राच्छादन, ढक्ता ; ( राय ) । 🗸 गविच्छिय वि [दे] ग्रान्छादित, दका हुग्रा ; \( '( राय; जीव ३)। गवत्त न [दे] घास, तृण ; (दे २, ८१)। √ गवय पुं [ गवय ] गो की अाकृति का जङ्गली पशु-विशेष ; (पगह १, १)। गवर पुं [ दे ] वनस्पति-विशेष ; ( पर्गण १ — पत्र १४ )। गवल पुं [ गवल ] १ जङ्गली पशु-विशेष ; जंगली महिए/ 😁 (पउम ८८, ६)। २ न महिष का सिंग; (पगण १७; सुपा ६२ )। गवा स्त्री [ गो ] गैया, गाय ; ( पडम ८०, १३ )। गवायणी स्त्री [ गवादनी ] इन्द्रवारुणी, : वनस्पति-विशेष: (देर, ८२)। गवार वि दि ] गँवार, छोटे गाँव का निवासी;/( वजा ४)। गवालिय न [गवालीक]गौ के विषय में अन्त भाषण; (पण्ह 9, 7) 1 गविश्र वि [ दे ] अवधृत, निश्चित ; ( षड् )। गविट्ठ वि [ गवेपित ] खोजा हुआ ; ( सुपा १४४ ; ६४०; स ४८४; पात्र )। गविल न [ दे ] जात्य चीनी, शुद्ध मिस्री ; √ उर ४, ६ )। गवेधुआ स्त्री [ गवेधुका ] जैन मुनि-गण की एक शाखा ; (कप्प)। गवेलग पुंस्त्री [ गवेलक ] १ मेप, भेड़ ; ( खाया १, १ ; श्रीप)। २ गौ श्रीर भेड़; (ठा ७)। गवेस सक [गवेपय] गवेपणा करना, खोजना, तलास करना। गवेसइ ; ( महा ; पड् )। भूका-गवेसित्था ; (ग्राचा)। वक्-गवेसंत, गवेसयंत, गवेसमाण ; ( श्रा १२ ;

सुपा ४१० ; सुर १, २०२ ; खाया १,४ ) । हेक्ट--गवेसित्तए ; (कप)। गवेसइत्त् वि [ गवेपयितृ ] खोज करने वाला, गवेपक ; ( ठा४, २ )। भावेसग वि [ गवेपक ] ऊपर देखो ; ( उप पृ ३३ )। गर्वेसण न [ गर्वेपण ] खोज, अन्वेपण ; ( श्रीप ; सुर ४, १४३)। ़ गवेसणया ) स्त्री [ गवेपणा ] १ खोज, श्रन्वेपण; ( श्रोप; **गवेसणा** र्रमुपा २३३ )। २ शुद्ध भिन्ना की याचनाः; ( ओघ ३ )। ३ भिक्ता का प्रहण ; ( ठा ३, ४ )। गवेसय देखो गवेसगः ( भवि )। गवेसाविय वि [ गवेपित ] १ दूसरे से खोजवाया हुआ, दूसरे द्वारा खोज किया गया ; (स २०७ ; श्रोघ ६२२ टी )। २ गवेपित, अन्वेपित, खोजा हुआ ; (स ६८०)। गवेसि वि [ गवेपिन ] खोज करने वाला, गवेपक; ( पुष्फ 880)1. गवेसिअ वि [ गवेपित ] अन्वेषित, खोजा हुआ ; ( सुर ⊿११, १२६ )। गठेव पुं [गर्व ] मान, ब्रहंकार, अभिमान ; (भग १५ ; पव २१६)। गञ्चर न [ गहुचर ] कोटर, गुहा ; ( स ३६३ )। गठिव वि [ गर्विन् ] ग्रमिमानी, गर्व-युक्त ; ( श्रा १२ ; दे 0, 29 )1 गव्चिष्ठ वि [ गर्चिष्ठ ] विशेष अभिमानी, गर्व करने वाला ; (दे १ं, १२८)। गविवय वि [गर्वित] गर्व-युक्त, जिसको श्रभिमान उत्पन्न हुश्रा हो वह ; (पात्र ; सुपा २७०)। गव्चिर वि [गर्विन् ] ग्रंहंकारी, ग्रभिमानी; (हे २, १५६ ; हेका ४४)। स्त्री--°री; (हेका ४४)। गस सक [ ग्रस् ] खाना, निगलना, भन्नग करना । गसइ; (हें ४, २०४ ; पड् )। वक्र—गसंत; (उप ३२० टी)। **ंगसण न [ ग्रसन** ] भन्नण, निगलना; ( स ३४७ ) । गंसिअ वि [ ग्रस्त ] भित्तत, निगंतित ; ( कुमा ; सुर ६, ६० ; सुपा ४८६ )।

गह सक [ग्रह्] १ ग्रहण करना, लेना । २ जानना । गहेइ; (सण)। वक्---गहंत; (श्रा २७)। संक्----गहाय,

गहिञ्च, गहिऊण, गहिया, गहेउं; ( पि ४६१; नाट;

पि १८६; सुत्र १, ४, १; १, १, १, २ )। कृ—गहीअउच, गहेअञ्च ; ( रयण ७० ; भग )। गह पुं [ ग्रह ] १ ग्रहण, श्रादान, स्वीकार ; ( विसे ३७१ : सुर ३, ६२ )। २ सुर्य, चन्द्र वगैरः ज्योतिब्क देव : (गउड ; पण्ह १,२)। ३ कर्मका वन्ध ; (दस ४)। ४ मृत वगैरः का त्राकमण, त्रावेश ; (कुमा ; सुर २, १४४ )। ५ गृद्धि, त्रासिक्त, तल्लीनता ; ( ग्राचा )। ६ संगीत का रस-विशेष ; (दस २)। °खोभ पुं [ °क्षोभ ] राच्तस वंश के एक राजा का नाम, एक लंकेश ; ( पउम ४, २६६)। "गज्जिय न [ "गर्जित ] प्रहों के संचार से होने वाली त्रावाज; ( जीव ३ )। °गहिय वि [ °गृहीत ] भ्तादि से ब्राकान्त, पागल ; (कुमा ; सुर २, १४४)। 'चरिय न [ 'चरित ] १ ज्योतिष-शास्त्र ; ( वव ४ )। २ ज्योतिप-राम्न का परिज्ञान ; (सम ८३)। °दंड पुं िंदण्ड ] दगडाकार ग्रह-पंक्तिः ( भग ३, ७ )। °नाह वुं [ वाथ ] १ सूर्य, सूरज ; (श्रा.२८)। २ चन्द्र, चन्द्रमा ; ( उप ७२८ टी )। °मुसल न [ °मुशल ] मुशलाकार यह-पंक्ति ; (जीव ३)। °सिंघाडग न ि °श्रङ्कारक ] १ पानी-फल के श्राकार वाली ग्रह-पिक्त ; (भग ३, ७)। २ ब्रह-युग्म, ब्रह की जोड़ी; (जीव ३)। भहिव वुं [भिष्ठिप ] सूर्य, सूरज ; (श्रा २८ )। गह° न [ गृह ] घर, मकान । °चइ पुं [ °पित ] गृहस्थ, गृही, संसारी ; (पटम २०, ११६ ; प्राप्र ; पात्र )। 'वइणी स्त्री [ 'पत्ती ] गृहिणी, स्त्री ; ( सुपा २२६ )। गहकहलोल पुं [ दे. ब्रहकहलोल ] राहु, ब्रह-विशेष; ( दे २, ८६; पाग्र )। गहगह अक [दे] हर्ष से भर जाना, आनन्द-पूर्ण होना । गहगहइ : (भवि )। गहण न [ ग्रहण] १ ब्रादान, स्त्रीकार; ( से ४, ३३ ; प्रासू १४)। २ ब्रादर, सम्मान ; ३ ज्ञान, ब्रववोध ; ( से ४, ३३ )। ४ शब्द, श्रावाज; ( श्राचा २, ३, ३; श्रावम )। १ ग्रह्मा करने वाला; ६ इन्द्रिय ; ( विसे १७०७ )। ७ चन्द्र-सूर्य का उपरागः ( भग १२, ६ )। 🗀 ग्राह्य, जिसका ग्रहण किया जाय वह; (उत्त ३२)। ६ शिच्चा-विशेष; (ग्राव)। गहण न [ त्राहण ] त्रहण कराना, श्रंगीकार कराना ; "जो ब्रासि वंभचेरग्गहणगुरू" ( कुमा )। गहण वि [ गहन ] १ निविड़, दुर्भेच, दुर्गम ; "काले त्रणा-इंगिहणे जोणीगहणिम्मं भीसंणे इत्थ" (जी ४६);

''फलसारणलिणिगहणा'' ( गउड )। २ वन, भाड़ी, धना कानन: (पाद्य: भग)। ३ वृद्ध-गहर, वृत्त का कोटर: (विपा १, ३--पत्र ४६)। गहण न [ दे ] १ निर्जल स्थान, जल-रहित प्रदेश; ( दे २, ८२ ; ग्राचा २, ३, ३ )। २ वन्धक, धरोहर, गिरों ; ( सुपा ५४८ )। , गहणय न [ दे ] गहना, ग्राभ्षण ; ( सुपा १४४ )। गहणया स्त्री [ ग्रहण ] त्रहण, स्त्रीकार, उपादान; (ग्रीप)। गहणी स्त्री [ ग्रहणी ] गुदाराय, गाँड़ ; ( पगह १, ४ ; श्रीप )। गहणी स्त्री दि ] जवरदस्ती हरण की हुई स्त्री, वाँदी ; ( दे २, ८४ ; से ६, ४७ )। गहत्थि पुं [ गभस्ति ] किरण, त्विपा ; ( पात्र )। गहर पुं दि ] गृत्र, गीध पन्नी ; (दे २, ८४ ; पात्र )। ं गहवइ पुं दि ] १ श्रामीण, गाँव का रहने वाला ; ( दे २, १००)। २ चन्द्रमा, चाँद ; (दे २, १००; पाग्र ; वाद्य ११)। ्र/गहिअ वि [ दे ] विकत, मोड़ा हुआ, टेढ़ा, किया हुआ ; ( दे २, ८१ )। गहिअ वि [ गृहीत ] १ उपात, स्वीकृत ; ( श्रीप ; ठा ४, ४)। २ पकड़ा हुआ ; (पग्ह १, ३)। ३ ज्ञात, उपलब्ध, विदित ; ( उत्त २ ; पड् )। गहिअ वि [ गृद्ध ] त्रासक्त, तल्लीन ; ( त्राचा )। ं गहिआ स्त्री दि ] १ काम-भोग के लिए जिसकी प्रार्थना की जाती हो वह स्त्री ; (दे २, ५ )। र ग्रहण करने योग्य स्त्री; (पड्)। गहिर वि [ गभीर ] गहरा, गम्भीर, अ-स्ताघ ; (दे १, १०१ ; काप्र ६२४ ; कप्प ; गडड ; श्रोप ; प्राप्र )। गहिल [व श्रिहल] भतादि से श्राविष्ट, पागल ; ्(था १४)। गहिलिय) वि [ दे प्रहिल ] त्रावेश-युक्त, पागल, भ्रान्त-गहिल्ल ∫चितः (पटम १९३,४३; पड्; श्रा १२; उप १६७ टी ; भवि )। गहीअ देखो गहिअ=गृहीत ; ( श्रा १२ ; स्यण ६८ )। गहीर देलां गभीर ; ( प्रासु ६ )। गहीरिस्र न [गाभीर्थ] गहराई, गम्भीरपन ; (हे २, 900)1

गहीरिम पंसी गभीरिमन । गहराई, गम्भीरता ; (हे ४, 1 ( 388 गहेअव्व ) देखो गह=प्रह् । गह्ण ( त्रप ) देखो गह=त्रह् । गह्णइ ; ( षड् ) 🎵 🕻 गा ) सक [गै] १ गाना, त्रालापना । २ वर्णन करना । गाअ ∫ ३ रलाघा करना । गाइ, गात्राइ: (हे ४,६) । वक्र---गंत, गाअंत, गायमाण; (गा ५४६; पि ४७६; पउम ६४,२४) । कवकु—गिज्जंत ; (गउड : गा ६४२ ; सुपा २१ ; सुर ३, ७६) । संक्र-गाइउ ; (महा)। गाअ पुं [गो] वैल, वृषभ, साँड ; (हे १, १४८)। गाअ न [ गात्र ] १ शरीर, देह ; (सम ६०)। २ शरीर का त्रवयव ; (ग्रोप)। गाअ वि [गायक ] गाने वाला ; (कुमा)। गाअंक पुं [ गवाङ्क ] महादेव, शिव ; (कुमा) । गाअण वि [गायन] गाने वाला, गवैया; (सुपा ११; सण)। गाइअ वि [ गीत ] १ गाया हुआ ; "किन्नरेश तो गाइयं गीयं" (सुपा १९) । २ नं गीत, गान; गाना ; (त्राव ४) । गाइआ स्त्री [ गायिका ] गाने वाली स्त्री ; ( गा ६४४ )। गाइर वि [ गाथक ] गाने वाला, गवैया ; ( सुपा ४४ )। गाई स्त्री [गो ] गैया, गौ ; (हे १, १६८ ; दे ४, १८ ; गा २७१ ; सुर ७, ६४)। गाउ न [ गन्यूत ] १ कोस, कोस, दो हजार धनुष-गाउअ } प्रमाण जमीन; (पि २५४; श्रोप ; इक ; जी १८; गाऊअ ) विसे ८२ टी) । २ दो कोस, कोश-युग्म 99)1 **र्गागर पुं दि ]** स्त्री को पहनने का वस्त्र-विशेष, घघरा ; गुज-राती में 'घाघरो' ; (पग्ह १,४)। २ मत्स्य-विशेप; (पग्गा १)। गागरी दिं देखो गायरी ; (पि ६२)। गार्गाल पुं [ गार्गाल ] एक जैन मुनि ; (उत्त १०)। र्गागेज्ञ वि [ दे ] मधित, त्रालोड़ित ; (दे २, ८८) । ्रागिज्जा स्त्री [ दे ] नवोड़ा, दुलहिन ; (दं २, ५५) । गाँडिअ वि [ दे ] विधुर, वियुक्त ; (दे २,८३)। गाढ वि । गाढ ] १ गाढ, निविड, सान्द्र : (पात्र्य ; सुर १४, ४८) । २ मजवूत, दृढ़ ; (सुर ४,२३७) । ३ किवि. अखन्त, त्र्यतिशय ; (कप्प) । गाण न [गान ] गीत, गाना ; (हे ४,६)। गाण वि [ गायन ] गवैया, गीत-प्रवीख ; (दे २, १०=)।

गाणंगणिअ पुं [ गाणङ्गणिक ] छ ही मार्स के भीतर एक साधु-गगा से दूसरे गगा में जाने वाला साधु ; (वृह १)। गाणी स्त्री [दे] गवादनी, वनस्पति-विशेष, इन्द्रवाहणी; ु(दे २, ⊏२) । भौधा देखो गाहा ; (भग ; पिंग)। गाध वि [गाध] स्ताव, ग्र-गहरा ; (दे ४, २४) । गाम पुं [ प्राम ] १ समूह, निकर ; "चवलो इंदियगामो" (सुर २, १३८)। २ प्राणि-समूह, जन्तु-निकर ; ( विसे २८६६)। ३ गाँव, वसति, त्राम; (कप्प; गाया १,१८; श्रीप)। ४ इन्द्रिय-समूह ; (भग; श्रोप)। °कंडग, °कंडय पुं [°कण्टक] १ इन्द्रिय-समूह रूप काँटा ; (भग ; श्रोप) । २ दुर्जनों का रूज़ यालाप, गाली ; (याचा)। °घायग वि [ °घातक ] गाँव का नारा करने वाला ; (पण्ह १,३)। °णिद्धमण न [°निर्धमन] गाँव का पानी जाने का रास्ता, नाला ; (कप्प) । धम्म पुं िधर्म ] १ विपयाभिलाप, विषय की वाञ्छा ; (ठा १०) । २ इन्द्रियों का स्वभाव ; ३ विषय-प्रवृत्ति ; (त्राचा) । ४ मैथुन ; (सुत्र १, २,२) । ५ रान्द, रूप वगैरः इन्द्रियों का विषय; (पण्ह १,४) । ६ गाँव का धर्म, गाँव का कर्तव्य ; (ठा १०)। °द्ध पुंत [ ° धर्घ ] त्राधा गाँव । २ इतर भारत, भारत का उत्तर प्रदेश; (निचृ १२) । °मारी स्त्रो [°मारी] गाँव भर में फैलो हुई विमारी-विशेव : (जीव ३) । °रोग पुं [°रोग ] ब्राम-ब्यापक विमारी; (जं २)। वह पुं [ पिति ] गाँव का मुखिया ; (पात्र)। **ेण्युग्गाम न [ेन्द्रश्राम]** एक गाँव हे:दूसरे गाँव ; (श्रीप)। ें यार पुं िचार विषय : (त्रावम)। गामउड १ पुं [दे] गाँव का मुखिया ;/ (दे २, ८६; गामऊड 🕽 वृह ३)। गामंतिय न [ श्रामान्तिक ] १ गाँव की सीमा ; (श्राचा)। २ वि. गाँव की सीमा में रहने वाला ; (दसा १)। ३ पुं. जैनेतर दार्शनिक विशेव ; (सुत्र २,२)। गामगोह पुं [दे ] गाँव का मुखिया ; (दे २, ८९) । ✓ गामड पुं [ प्रामक ] गाँव, छोटा गाँव ; (था १६)। गामण न [दे गमन ] भूमि में गमन, भू-सर्पण ; /(भग 99, 99) 1 नामणह न [दे] प्राम-स्थान, प्राम-प्रदेश ; (पड्/)। गामणि देखो गामणी ; (दे २, ८६; पइ)। गामणिसुअ पुं [ दे ] गाँव का मुखिया ; (दे २,५६)। गामणी पुं [दे ] गाँव का मुखिया ; (दे २,८६ ; प्रामा)।

गामणी वि [ त्रामणो ] १ श्रेष्ट, प्रधान, नायक ; (से ७, ६०; घण १; गा४४६; पड्)। २ पुं. तृण-विशेप ; (दे २, ११२)। गामपिंडोलग पुं बि ने भीख से पेट भरने के लिए गाँव का आश्रय लेने वाला भीखारी ; (आचा)। गामरोड पुं दि] छत्त से गाँव का मुखिया वन वैठने वाला : गाँव के लोगों में फूट उत्पन्न कर गाँव का मालिक होने वाला; (दे २, ६०) । गामहण न [दे] १ बाम-स्थान, गाँव का प्रदेश; (दे २,६०)। । २ छोटा गाँव ; (पात्र) । गामाग पुं [ श्रामाक ] श्राम-विशेष, इस नाम का एक सन्नि-· वेश ; (ग्रावम) । गामार वि दि त्रामीण] शामीण, छोटे गाँव का रहने वाला ; (बजा ४)। गामि वि [ गामिन् ] जाने वाला ; (गा १६७ ; श्राचा) । स्त्री-- °णी; (कप्प)। गामिअ वि [ श्रीमिक] १ देखो गामिल्ल; (दे २, १००)। २ श्राम का मुखिया ; (निचू २)। ३ विषयाभिलापी ; (श्राचा)। गामिणिआ स्ती [ गामिनिका ],गमन करने वाली स्ती ; "ललि अहं सवहगामि णि आहि" (अजि २६)। ) वि [ प्रामीण ] गाँव का निवासी, गाँवार ; गामिल्ल गामिल्लुअ } (पडम ७७, १०८; विसे १ टी; दे ८, ४७)। गामीण स्त्री— 'हली ; ( कुमा )। गामुअ वि [ गामुक ] जाने वाला ; (स १७१)। गामेहआ सी [ प्रामेयिका ] गाँव की रहने वाली स्री, गँवार स्त्री ; :(गउड) । गामेणी स्त्री [ दे ] छागी, अजा, वकरी ; (दे २, ८४)। √ गामेयग वि [यामेयक ] गाँव का निवासी, गँवार; (वृह १)। गामेरेड [ दे ] देखो गामरोड; ( पड्)। गामेलुअ ) देखो गामिल्ल ; (मुच्छ २७४ ; विपा १,१ ; गामेल्ल ∫ विसे १४११)। गामेस पुं [ त्रामेश] गाँव का अधिपति; (दे २,३७ )। गायरी स्त्री [ दे ] गर्गरी, कलशी, छोटा घड़ा; ( दे २,८६) ५′ °गार वि [ °कार ] कारक, कर्ता; ( भवि )। गार पुं [ दे यावन् ] पत्थर, पाषाण, कङ्कर; ( वव ४ )। गार न [ अगार ] गृह, घर, मकान; ( ठा ६ )। "तथ पुंस्नी िस्थ ] गृहस्थ, गृही; (निचू१) । °त्थिय पुंस्री [°स्थित]

गृहस्य, गृही, संसारी; ''गारित्थयजणउचियं भासासमित्रो न भासिन्जा'' ( पुण्क १८१; ठा ६ )। °गारय वि [ कारक ] कर्ता, करने वाला; ( स १५१ )। गारव पुंन [गौरव ] १ अभिमान, अहंकार; २ अभिलाव, लालसा; "तत्रो गारवा परणता" ( ठा ३,४ ; श्रा ३५; सम 🗆 ) । ३ महत्व, गुरुत्व, प्रभाव ; ( कुमा ) । ४ आदर, सम्मान ; (पड्; प्राप्त )। गारिवय वि [गोरिवित ] १ गौरवान्वित, महरवशाली । २ गर्व-युक्त, श्रभिमानी ; ३ लालसा वाला, श्रभिलाषी ; ( सूत्र 9,9,9)1 गारविल्ल वि [ गौरववत् ] अपर देखो ; ( कम्म१,४६) । गारि पुंसी [अगारिन् ] गृही, संसारी, गृहस्य; (उत्त ४,१९)। गारिहृतिथय स्तीन [ गाईस्थ्य ] गृहस्य-संवन्धी, संसारि-संवन्धी । स्वी-- °या ; (पव २३४) । गारुड ) वि [ गारुड ] १ गरुड़-संवन्धी ; २ सर्प के विष गारुळ ) को नतारने वाला, सर्प-विव को दूर करने वाला ; ३ पुं सर्प-विप को दूर करने वाला मन्त्र ; (उप ६८६ टी ; सै १४, ५७) । ४ न् शास्त्र-विशेष, मन्त्र-शास्त्र-विशेष, सर्प-विप-नाशक मन्त्र का जिसमें वर्णन हो वह शास्त्र ; (टा ६)। °संत वुं [°मन्त्र] सर्प-विष का नाशक मन्त्र ; (सुपा २१६)। 'विउ वि [ °वित् ] गारुड मन्त्र का जानकार, गारुड शास्त्र का जानकार ; (उप ६⊏६ टी)। गाल सक [गालयू] १ गालना, छानना । २ नाश करना । ३ उल्लंधन करना, श्रतिक्रमण करना । गालयइ ; (विसे ६४)। वक्र—गालेमाण : (भग ६,३३) । क्वक्र—गालिङ्जंत ; (सुपा १७३)। प्रयो—गालावेइ ; (णाया १, १२)। गालण न [ गालन ] छानना, गालना; ( पगह १, १ ; उप • पृ ३७६) । गालणा सी [ गालना ] ९ गालना, छानना ; २ गिरवाना; ३ पित्रलवाना ; (वियर १,१)। ्रालिबाहिया स्त्री [ दे ] छोटो नौका, डोंगी ; "एत्यंतरिम समागया गालवाहियाए निज्जामया'' (स ३५१)। गालि स्त्री [ गालि ] गाली, अवसब्द, असम्य वचनं; ( सुपा ३७०)। गालिय वि [गालित] १ छाना हुया। २ त्रतिकान्त। ३ विनाशितः, ४ जितः , "गालियमिंठो निरंकुसी वियरियो राय-हर्द्यां" (महा)। गाळी सी [ गाळी ] देसी गाळि ; (पव ३⊏) ।

गाव (त्रप) देखो गा। गावइ ; ( पिंग )। वकु-गावंत ; (पि २५४)। गाव (अप) देखो गव्वं ; (भवि)। गाव वि [दे ] गत, गया हुत्रा, गुजरा हुत्रा ; (षड्) 🗸 गाव ) पुं [ ग्रावन् ] १ पत्थर, पाषासः; ( पात्र )। २ गावाण ∫पहाड़, गिरि; (हे ३, ४६)। गावि ( अप ) देखो गवित्रय ; ( भवि )। गावी स्त्री [गो] गौ, गैया; (हे २, १७४; विपा १, २; महा )। गास पुं [ त्रास ] त्रास, कवल ; ( सुपा ४८८ ) । गाह देखो गह=प्रह्। कर्म—गाहिज्जइ ; ( प्राप्र )। गाह सक [ प्राहय् ] ब्रहण कराना । गाहेइ ; ( श्रोप ) । गाह सक [ गाह् ] १ गाहना, ढूँढ़ना । १ पढ़ना, अभ्यास करना। ३ अनुभव करना। ४ टोह लगाना। गाहदि ( राो ) ; ( मुच्छ ७२ )। कवक्ट-गाहिज्जंत ; ( वजा 8)1 गाह पुं[ गाध्र ] स्ताव, थाह ; ( ठा ४, ४ )। गाह पुं [ त्राह ] १ गाह, कुंभीर, नक, जल जनतु विशेष 🎺 (दे२, ८६; णाया १,४; जी २०)। २ आग्रह, हठ; (विमे २५८६; पडम १६, १२)। ३ ब्रहण, ब्रादान; (निचू १)। ४ गाहिंद्रिक, सर्प को पकड़ने वाली मनुज्य-जाति ; ( वृह १ )। °वई स्वी [ °वती ] नदी-ितरोब; (ठार, ३---पत्र ८०)। गाहंग वि [ग्राहक] १ प्रहण करने वाला, लेने वाला; (सुपा ११)। २ समफने वाला, जानने वाला; (सुपा ३४३)। ३ सममाने वाला, शिक्तक, श्राचार्य, गुरू ; ( श्रोप )। ४ ज्ञापक, बोधक। स्त्री —गाहिगा ; ( श्रीप )। गाहण न [ ग्राहण ] १ ग्रहण कराना ; २ ग्रहण, श्रादान ; "गाहण तवचरियस्सा गहणं चिय गाहणा होंति" ( पंचभा)। ३ शास्त्र, सिद्धान्त : ( वव ४ )। ४ वोधक ववन, शिचा, उपदेश ; ( पगह २, २ )। गाहणया ) स्री [ ब्राहणा ] ऊपर देखो<sub>ं</sub> ; ( उप प्र ३१४ ; गाहणा ∫ श्राचा ; गच्छ १ )। गाहय देखो गाहग; (विसे ५३१; स ४६८)। गाहा स्त्री [ गाथा ] १ छन्द-विरोप, त्रार्या, गीति ; ( टा ४, ३ ; अजि ३७ ; ३८ )। २ प्रतिष्ठा ; ३ निरचय ; ५ "संसपयाण य गाहा" ( आव ४ )। ४ सृतकृतांग सृत्र का सोलहवाँ अध्ययन ; ( सूत्रा १, १, १ ) ।

गाहा स्त्री [ दे ] गृह, घर, मकान ; "गाहा घर गिहमिति एगहा" (वव ८)। °वइ पुंछी ि पति । १ गृहस्य, एही, संसारी; (ठा ४,४ ; सुपा २२६ )। २ घनी, धनांड्य; , -( टत्त १ )। ३ भंडारी, भागडागारिक ; ( सम २७ )। स्त्री—'णो; (गाया १, ६; उवा )। गाहाल पुं [ प्राहाल ] कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु विशेष : (जीव १)। गाहाचई स्त्री [ प्राहावती ] १ नदी-विशेष ; २ द्वीप-विशेष; ३ हद-विशेष, जहां से बाहावती नदो निकलती है; ( जं ४)। गाहाविय वि [ ग्राहित ] जिसको ग्रहण कराया गया है। वह ; ( सुरं ११, १८३ )। गाहिणो स्वी [गाहिनी ] १ गाहने वाली स्त्री । २ छन्द-विशेव ; (पिंग)। गाहिपुर न [ गाधिपुर ] नगर-विशेव : ( गउड )। गाहिय वि [ प्राहित ] १ जिलको प्रहण कराया गया हो वह ; २ भ्रामित, ऊकसाया हुआ ; (सूअ १, २, १)। गाहीकय वि[गाधीकृत] एकवित, इकहा किया हुआ ; 🔨 ( सुत्र १, १६ )। गाहु स्त्री [ गाहु ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। गाहुलि पुंस्त्री दि । बाह, नक, कर जल-जनतु विशेष/; (दे २, ८६)। गाहु हिलया देखो गाहा = गाथा ; ( सुपा २६४ )। गिंठि स्त्री [ गृष्टि ] १ एक बार व्यायी हुई ; २ एक बार व्यायी हुई गौ ; (हे १, २६ )। गिंधुअ [ दे ] देखो गेंडुअ; (पात्र )। गिंधुवल [ दे ] देखो भेंडुवल ; (पात्र )। गिंम ( अप ) देखो गिम्ह ; (हे ४,४४२)। गिंह देखो गिम्ह ; ( पर् )। गिज्जांत देखो गां। तिजम श्रक [ गृत् ] श्राप्तक होना, लम्पट होना । विजमह ; . (हे ४, २१७)। गिज्मह ; (गाया १, ८)। वक्त-गिजमांत; ( ग्रौप ) । क —गिजिमपञ्च; ( पगह २, ४)। गिज्म वि [ गृह्य, प्राह्म ] १ प्रहण करने योग्य ; २ प्रपनी तएक में किया जा सके ऐसा ; ( ठा ३, २ )। गिट्टि देखो गिंठि ; " वार्रेतस्सिव वला दिही गिहिन्त्र जनस-म्मिं" ( उप ७२८ टी ; पांत्रे ; गा ६४० )। गिड्या स्त्री [ दे ] गड़ी, गेंद खेलने की लकड़ी ; ( पंत्र ३८ ) ४

गिण देखो गण = गणम् । निर्णात ; ( सिंह ६७ )। गिण्ह देखो गह=ग्रह्। गिग्हइ ; (कप्प)। दक्त— निण्हंत, निण्हमाण; (सुपा ६१६; णाया १, १)। संक्र-गिण्हिडं, गिण्हिऊण, निण्हिताः (पि ५७४: ४८४; ४८२)। हेक्-निविहत्तए; (क्रम)। क्--गिण्हियञ्च, गिण्हेयञ्च; ( त्रणु; सुपा ५१३ )। निण्हणा स्त्री [ ग्रहण ] उपादाम, श्रादान : ( उत १६, २७)। भिन्द पुं [ गृध्र ] पिन्न-विशेव, गीध; (पात्र : गाया १,१६)। **गिद्ध** वि [ गृद्ध] ब्रासक्त, लम्पर, लोनुप ; ( पगह १, २ ; य्राचू ३)। **गिद्धि** स्त्रो [ गृद्धि ] ब्रायिक, लम्परना, गार्ध्य ; ( सूत्र 9, € ) 1 **िम्ह** पुं [ श्रोष्म ] ऋतु-विशेष, गरमी की मंतिस ; ( हे २, ७४ ; प्राप्त ) । गिर सक [गृ] १ बोलना, उचारण करना। २ गिलना, निगलना। गिरइ; ( षड् )। निरा स्त्री [ गिर् ] वाखो, भाषा, वाक् ; ( ह १, १६ )। गिरि पुं [ गिरि ] १ पहाड़, पर्वत ; ( गउड ; हे १, २३)। °अडी स्त्री [ °तटी ] पर्वतीय नदी: ( गउड )। °कण्णई, **°कण्णी** स्त्री [ **°कणी** ] बल्ली-विरोष, लता-विरोष; (पगण १ --पत्र ३३ ; श्रा २०.)। °क्तुड न [°कूट] १ पर्वत का शिवर । २ पुं. रामवन्द्र का मइत ; ( पउम ⊏०, ४)। °जणा पुं [ 'यज्ञ ] कोंकण देश में वर्षा-काल में किया जाता एक प्रकार का उत्सव ; ( बृह १ )। °णई स्त्री [ °नदी ] पर्वतीय नही; ( पि ३८४ )। °णाल पुं [ °नार ] प्रसिद्ध पर्वत विशेष, जो काठिया गड़ में आज-कल भी "गिरनार" के नाम से बिख्यात है; (ती ३)। 'दारिणी स्त्री [ 'दारिणो ] विद्या-विशेष: ( पउम ७, १३६)। °नई देखो °णई; (सुपा ६३४)। °पन खं-दण न [ "प्रस्कन्दन ] पहाड़ पर से गिरना ; ( निवृ ११) । **"यहांय न [ "कर कं** ] पर्वत-नितम्त्र ; (गउड)। '°पञ्जार पुं [ °प्राग्मार ] पर्वत-नितम्ब 🕫 ( संथा ) । °राय पुं [ °राज ] मेरु पर्वत ; (इक) । °वर पुं [ °वर ] प्रधान पर्वत, उत्तम पहाड़ ; ( सुपा १७६ )। °वरिंद् पु [ °वरेन्द्र ] मेरु पर्वत ; ( श्रा २७ )। 'सुआ स्त्री [ असता ] पार्वती, गौरी ; (पिंग ) । गिरि पुं [दे] बीज-कोरा ; (दे ६, १४८)।

पर्वत; २ मेरु पर्वत; ३ गिरिंद पुं [गिरीन्द्र] १ थेर हिमाचल ; ( कप्पू )। गिरिडी स्त्री [ दे ] पशुत्रों के दाँत को वाँधने का उपकरण-विशेष ; "दंतगिरिडिं पवंधइ" ( सुपा २३७ )। गिरिस पुं [ गिरिश] महादेव, शिव; (पाय ; दे ६,१२१)। °वास पुं [ 'चास ] केलारा पर्वत; (से ६, ७५)। गिरीस पुं [गिरीप़ा ] १ हिमाचल पर्वत; २ महादेव, शिव; (पिंग)। गिल सक [ मृ ] गिलना, निगलना, भद्माण करना । संक ---गिलिऊण ; (नाट)। गिल्लण न [ **शरण** ] निगरण, भन्नग ; (हे ४,४४५) । गिला रे अक [ग्लै] १ ग्लान होना, विमार होना । २ गिलाध । खिन्न होना, थक जाना। ३ उदासीन होना। गिलाइ, गिलायइ, गिलाएमि ; (भग ; कस ; श्राचा) । वक्र---गिलायमाण ; (ठा २,३)। गिळा स्त्री [ग्ळानि ] १ विमारी, रोग; २ बंद, थाक; (ठा =)। गिलाण वि [ग्लान] १ विमार, रोगी ; (सूत्र १, ३,३)। २ त्रशक्त, त्रसमर्थ, थका हुत्रा ; (ठा ३,४)। ३ उदासीन, हप-रहित ; ( साया १, १३ ; हे २, १०६ )। गिलाणि स्त्री [ग्लानि] ग्लानि, खेद, थकावट ; (टा ४,९)। गिलायय वि [ग्लायक ] ग्लानि-युक्त, ग्लान ; (श्रीप)। गिलासि पुंस्तो [ त्रासिन् ] व्याधि-विरोव, भस्मक रोग : (ग्राचा)। स्त्री-"णी; (ग्राचा)। गिलिअ वि [ गिलित ] निगला हुत्रा, भिन्त ; ( सुपा ३, २०६ ; सुपा ६४०)। गिलिअवंत वि [गिलितवत् ] जिसने भन्नण किया हो वह ; (पि ४६६)। 🏏 गिळोइया 🔪 स्त्री 🏻 [ दे ] गृह-गोघा, छिपक्ली ; ( सुपा गिलोई 🕽 ६४० ; पुष्फ २६७)। ्रिगिहिल स्त्री [दे] १ हाथी की पीठ पर कसा जाता होदा, होदा ; (गाया १,१--पत ४३ टी ; ग्रोप) । २ डोली, दो आदमी से उठाई जाती एक प्रकार की शिविका ; (सुअ २,२; दसा ६)। गिञ्चाण पुं [गीर्चाण] देव, मुर, बिदश ; (हप १३० टी)। गिह न [ गृह ] घर, मकान ; (याचा ; थ्रा २३; स्वप्न ६४)। 'त्य पुंस्त्री [ स्थ ] गृहस्थ, गृहो, संसारी ; (कृप्प ; द्र ४) । स्त्री—'त्या; (पडम ४६, ३३) । ब्नाह पुं [ ब्नाथ ] वर

का मालिक ; (श्रा २८)। °लिंग पुंस्त्री [ °लिङ्गिन् ] गृहस्थ, गृहो, संसारी; (दंस)। °वइ पुंस्त्री [ °पति ] गृहस्थ, गृहो, घर का मालिक; (ठा ४, ३; सुपा २३४)। °वास पुं [ °वास ] १ घर में निवास ; र द्वितीयाश्रम, संसारिपन ; "गिहवासं पारं पिव मन्नंतो वसइ दुविखत्रो तिम्म" (धम्म 🗒 स्त्र १,६)। "विद्ध पुं [ "वर्त्त ] द्वितीय आश्रम, संसारि-पन ; (सूत्र १,४,१)। **ासम** पुं [ शश्रम ] घरवास, द्वितीयाश्रम ; (स १४८)। गिहि पुं [ गृहिन् ] गृहो, संसारी, गृहस्थ ; (श्रोव १७ भा ; नव ४३)। °धम्म पुं [ °धर्म ] गृहस्थ-धर्म, श्रावक-धर्म; (राज)। °लिंग न [ °लिङ्ग ] गृहस्थ का वेष ; (वृह १)। गिहिणी हो [ गृहिणी ] गृहिणी, भार्या, स्त्री ; (सुपा न्द्र; थ्रा १६)। गिहीअ वि [ गृहीत ] ग्रात, उपात, ग्रहण किया (स ४२८)। गिहेलुय पुं [ गृहैलुक ] देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी ; (निचू १३)। गी स्त्री [ गिर्] वाणी, भाषा, वाक् ; "धिरमुञ्जलं च छायार् घणं च गीविलसियं जस्स' (गउड)। गीआ स्त्री [ गीता ] छन्द-विशेष ; (पिंग) । गीइ स्त्री [ गीति ] १ छन्द-विशेष, त्रार्या-वृत्त का एक भेद ; २ गान, गीत ; (ठा ७ ; उप १३० टी) । गीइया स्त्री [गीतिका] ऊपर देखो ; (श्रीप ; खाया १,१) । गीय वि [ गीत ] १ पद्य-मय वाक्य, गेय, जो गाया जाय वहः (पगह २,५ ; अणु)। २ कथित, प्रतिपादित; (णाया १,१)। ३ प्रसिद्ध, विख्यात; (संथा) । ४ न गान, ताल श्रीर वाजे के श्रनुसार गाना ; (जं२; उत्त१) । ५ संगीत-कला, गान-कला, संगीत-शास्त्र का परिज्ञान ; (गाया १,१) । ६ पुं, गीतार्थ, उत्सर्ग-अपवाद वगेरः का जानकार जैन साधु, विद्वान् जैन मुनि; (उपण्ण्रे) । °जस पुं [ °यशस् ] इन्द्र-विशेष, गन्धर्व देवों का एक इन्द्र ; (टार,३ ; इक)।°त्था पुं [ "ार्था] १ विद्वान् जैन मुनि ; (उप ८३३ टी; वव ४; सुपा १२७) । २) संगीत-रहस्य ; (मै१४)। °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष ; ( पटम ५५,५३ )। °रइ स्त्री [ °रित ] १ संगोत-क्रीड़ा ; (श्रीप)। २ पुं गन्धर्व देवों का एक इन्द्र ; (इक; भग्३,८)। ३ गन्धर्व-सेना का अधिपति देव-विशेष; (ठा ७)। ४ वि. संगीत-प्रिय, गान-प्रिय ; (विपा१,२)। गोवा हो [ यीवा ] कल, डोक : (पाय)।

```
गुंछ देखो गुच्छ ; (हे १,२६)।
गुंछा स्त्री [दे] १ विन्दु; २ दाड़ो-मूँछ; ३ अधम, नीच;
  (दे २,१०१)।
गुंज अक [हस् ] हसना, हास्य करना । गुंजइ; (हे४,१६६)।
शुंज अक [ गुञ्ज् ] १ गुन गुन करना, भ्रमर आदि का आवाज
  करना । २ गर्जना, सिंह वगैरः का आवाज करना । "गुंजंति
  सीहा" (महा)। वक् -- गुंजंत; (गाया १,१--पत्र ५; रंभा)।
गुंज पुं [ गुञ्ज] १ गुञ्जाख करता वायुः (पटम १३,४३)।
  २ पर्वत-विशेषः " गुंजवरपञ्चयं ते" (पउम ८,६.०; ६.४)।
गुंजा स्त्री [ गुञ्जा ] १ तता- विशेषः (सुर २,६)। २ फल-
 विशेष, घुङ्गची ; (णाया १,१; गा३१०)। ३ भम्भा, वादा-
  विशेष ; (ब्राचा)। ४ परिमाण-विशेष; (ठा४,१))। ५ गुञ्जा-
  रव, गुञ्जन, गुन गुन आवाजः, "गुंजाचक्कतुहरोवगृदं" (राय)।
  ६ वायु-विशेष, गुञ्जारव करता वायु; (जोव१; जी७) । °फल,
  °हरू न [°फरू] फल-विशेष, बुड्गची; (सुर२,६; सुपा२६१) ।
गुजालिया स्त्री [ गुञ्जालिका ] क्त-सारिणी, टेडी कियारी;
  (णाया १,१)। २ गोल पुष्करिणी; (निचू १२)। ३ वक नदी;
  (पण्ण ११)।
गुंजाविअ वि [ हासित ] हसाया हुत्रा ; (कुमा ७,४१) ।
गुंजिअ न [ गुञ्जित ] गुन गुन त्रावाज, अमर वगैरः का
  शब्द ; (कुमा)।
गुंजिर वि [ गुञ्जित ] गुन गुन श्रावाज करने वाला; ( उप
  १०३१ टी )।
गुंजुल्ल देखो गुंजोल्ल । गुंजुल्लइ ; ( हे ४,२०२) ।
गुंजेिल्लभ वि [दे] पिणडीकृत, इकड़ा किया हुआ; (दे२,६२)।
गुंजोहरू अक [उत्+ल स्] उल्लास पाना, विकसित होना ।
  गुंजाल्लइ ; (हे ४, २०२) ।
गुंजोल्लिअ वि [ उवलसित ] उल्लसित, विकसितः (कुमा)।
गुंठ सक [ उद्+धूलय्, गुण्ठ् ] धूल वाला करना, धूलो के
  रङ्ग का करना, ध्सरित करना। गुंटइ; (हे४,२६)। वक्र--
  गुंडंत ; ( कुमा )।
्रमूँठ पुं [दें] १ अथम अश्व, दुष्ट घोड़ा; (दे२,६१; स ४४४) ।
  २ व्रि मायावी, कपटी ; (वव३) ।
फुंडी स्त्री [ दे ] माया, दम्भ, छल ; (वव ३) ।
 ब्हंडिअ वि [गुण्डित] १ धूसरित; २ व्याप्त; ३ त्राच्छादित;
 (द १, ५१)।
 गुंठी सी [ दे ] नीरंगी, सी का वस्त-विशेव ; (दे२,६०)।
```

```
गुंड न [दे] मुस्ता से उत्पन्न होने वाला तृगा-निशेष;
  (दे रं, ६१) १
गुंडण न [गुण्डन ] धूलि का लेप, धूल का शरीर में
 लगाना : "रयरेणुगुंडणाणि य नो सम्मं सहसि" (णाया १,
  १---पत्र ७१ )।
गुंडिअ वि [ गुण्डित ] १ धूलि-लिप्त, धूलि-युक्तः (पात्र)।
  २ लिस, पाता हुया; "चुगणगुंडियगातं" (विपा १, २—पत्र
  २४)। र विरा हुआ ; "सङ्गो जह पमुगंडिया" ( सूत्र
  १,२,१)। ४ ब्राच्छादित, प्रावृत ; (ब्राचा )। ५
 प्रेरित ; (पगह १, ३)।
गुंथण न [ प्रन्थन ] रूँ थना, गठना ; ( स्यण १८ ) ।
गुंद पुं [ गुन्द ] इन्न-विशेष ; ( पाद्य ) ।
शुर्दरु न [ दे् गुन्दरु ] १ त्र्यानन्द-ध्वनि, खुराो का श्रावाज,
 हर्प का तुमुल ध्वनि ; "मतवरकामिणीसंवकयगुंदलं" ( मुर
  ३, ११४)। "करिणीहिं कजहेहिं य खणमेक्कं हरिसगुंदलं
 काउं " ( सुपा १३७ )। २ हर्ष-भर. ब्रानन्द-संदोह, खुरी
 की रुद्धि ; "त्रमंद्याणंदगुंदलपुरुव्वं", "त्राणंदगुंदलेणं ललइ
 लीलावईहिं परिकलियो" ( सुपा २२; १३६ )।
 त्रानन्द-मप्त, खुशो में लीन ; "तं तह दृद्दुं त्राणंद्गुंद्लं"
  (सुपा १३४)।
गुंद्वडय न दि । एक जात की मीटाई, गुजराती में जिस-
 को 'गुंदवडा' कहते हैं ; ( सुपा ४८४ )।
गुंदा ) स्त्री [दे] १ विन्दु, २ अधम, नीच ; (दे २,
शुंपा ∫१०१)।
गुंफ सक [गुम्फ् ] गूँथना, गटना। गुंफइ ; (पड्)।
 वक्र--गुंफत ; (कुमा)।
शुंफ युं [ सुस्फ् ] १ रचना, गूँथना, प्रत्थनः; ( उप १०३१
 दों; दे १, १५० ; ६, १४२ ) ।
र्ज़्फ पुं दि ] गुप्ति, कारागार, जेल ; ( दे २,६० )।
गुंफ्रण न दि ] गोफन, पत्थर फेंकने का अख-विशेष ;
″नंकर्णकरणसंकारएहिं" ( सुर २, ≒ ) ।
भूंफ़ी स्त्री [ दे ] शतपरी, चुद्र कोट-विशेष, गोजर, कनखज्रा;
 ( दे २, ६१ )।
गुग्गुल वुं [ गुग्गुल ] सुगन्धित द्रव्य-विशेष, गृगल ; ( सुपा
  १११ )।
गुग्गुळी स्री [गुग्गुळ] गूगल का पेड़ ; ( जी १० )।
गुग्गुलु देखो गुग्गुल ; (स ४३६)।
```

S. C. C. C.

गुन्छ ) पुं [ गुन्छ ] १ गुन्छा, गुन्छक, स्तवक; ( उत २; गुच्छय ) स्वप्न ७२)। २ बृद्धों की एक जाति ; (पण्ण १)। ३ पतीकासमृहः; (जं१)। गुच्छय देखा गोच्छय ; ( श्रं।घ ६६८ )। गुच्छिय वि [ गुच्छित ] गुच्छा वाला, गुच्छ-युक्त ; ''निच्चं गु=छ्या'' ( राय )। गुज्ज देखे। गोज्ज ; ( सुपा २८१ )। गुज्जर ९ [ गूजेर ] १ भारत का एक प्रान्त, गुजरात देश ; (पिंग) । २ वि गुजरात का निवासी । स्त्री- °री; (नाट) । गुज्जरत्ता खो [ गूर्जरत्रा ] गुजरात देश ; ( सार्थ ६८) । गुर्ज्ञालिअ वि [ दे | संघटिन ; ( पङ् )। गुज्म १ वि [ गुज्ञ ] १ गं।पनीय, छिपाने ये।ग्य ; ( साया -गुज्मका । १, १ ; हे २, १२४ )। २ न. गुप वात, रहस्य; ''सिमंतिणिहिययगर्य गुज्रुकं पिव तक्खणा फुइं'' ( उप ७२⊏ टों ) । ३ लिंग, पुरुप-चिन्ह; ४ योनि, स्त्री-चिन्ह; (धर्म २)। ६ मैथुन, संभाग ; (पगह १, ४)। हर वि िधर र गुप्त वात को प्रकट नहीं करने वाला ; (दे २, ४३)। °हर वि [ °हर ] रहस्य-भेदी, गुग वात का प्रसिद्ध करने वाला ; (दे २, ६३)। गुज्मः ) पुं [ गुहाक ] देवों की एक जाति; ( ठा ४, ३)। गुज्भग ) गुद्ध न [दे] स्तम्ब, तृगा-कागडः, "अञ्जुगगुरः व नस्य जागुड्ं" ( उवा )। गुटु देखां गोट्ट ; (पात्र ; भत १६२)। गुद्दी देखो गोंद्दी ; ( स्कृत ४८ )। गुड सक [गुड् ] १ हाथी को कवच वगैरः से सजाना । २ लड़ाई के लिए तय्यार करना, सजाना। "गुडह गई दे पडणीकरेह रहवक्कपाइक्के" (सुपा २८८) । कवकु--"गुडिय्रगुडिजांतभइं" ( से १२, ८७ )। गुड पुं [ गुड ] १ गुड़, ईख का विकार, लाल शक्कर; (ह १, २०२: प्रास् १४१)। २ एक प्रकार का कवच; (राज)। 'सत्य न [ 'सार्थ ] नगर-विशेव ; ( आक ) । गुडदालिञ वि [ दे ] पिण्डोकृत, इकहा किया हुआ; ( दे २, ६२)। गुडा सी [गुडा] १ हाथी का कवच; २ ग्रथ का कवच; (विपा १, २)। गुडिअ वि [ गुडित ] क्वचित, वर्मित, ऋत-संनाह ; ( से १२, ७३ : = ७ ; विषा १, २ )।

गुडि़ स्रो [ गुटिका ] गोली ; ( गा १०७ )। गुंडोलद्धिथा स्रो [ दे ] चुम्बन ; ( दे २, ६१ ) । गुण सक [ गुणय् ] १ गिनना । '२ त्रावृत्ति करना, याद करना। गुणइ; (सुक्त ४१; हे ४; ४२२)। गुणेइ; ( उन )। नकु—गुणमाण ; ( उप प्र ३६६ )। गुण पुंन [ गुंण ] १ गुण, पर्याय, स्वभाव, धर्म ; ( टा र्हे, ३)। र ज्ञान, सुख वगैरः एक हो साथ रहने वाला धर्म ; (सम्म १०७; १०६)। 🗦 ज्ञान, विनय, दान, शौर्य, सदाचार वगैरः दोष-प्रतिपद्मी पदार्थः ; ( कुमा ; उत्त १६ ; त्रा हु हा ४, ३; से १, ४)। ४ लाभ, फायदा; ''विहवेहिं गुणाइं मग्गंति'' (हे १, ३४ ; सुपा १०३ )। ४ प्रशस्तता, प्रशंसा ; ( णाया १, १ ) । ६ रञ्जू , डं।रा, धागा ; ( सं १, ४ )। प्रव्यांकरण-प्रसिद्ध ए, त्रां त्रीर अर् रूप स्वर-विकार ; (सुपा १०३)। 🖛 जैन गृहस्थ को पालने का व्रत-विशेष, गुण-व्रत; (पंचव ३)। ९ रूप, रस, गन्ध वगैरः द्रव्याश्रित धर्म ; "गुण-पचक्खतग्रयो गुर्गावि जाश्रो घडाव्य पच्चक्खो" (ठा१,१; उत्त २८) । १० प्रत्यञ्चा, धनुप का रोदा; (कुमा)। ११ कार्य, प्रयोजन; (भग २,१०)। १२ अप्रधान, अ-मुख्य, गौण; (हे १,३४)। १३) श्रंश, विभाग; (श्रणु) । १४ उपकार, हित ; (पंचा ४)। °कर्र वि [ °कर ] १ लाभ-कारक; २ उपकार-कारक; (पंचा ४)। °कार पुं [ °कार ] गुना करना, अभ्यास-राशि; (सम ६०)। िचंद् पुं [ °चन्द्र ] १ एक राज-कुमार ; (श्रावम) । २ एक जैन मुनि श्रौर श्रन्थकार; ३ श्रॅष्टि-विशेप ; (राज) । °द्दाण न [ °स्थान ] गुर्णों का स्वरूप-विशेष, मिथ्यादृष्टि वगैरः चडदह गुग-स्थानक ; (कम्म ४; पव ६०) । °हिञ्ज पुं [ °ार्थिक ] गुगा को प्रधान मानने वाला मत, नयं-विशेष; (सम्म १०७)। °ङ्ढ वि [ °ाढ्य] गुग्गी, गुग्गवान् ; (सुर ३, २०; १३०)। °ण्ण °ण्णु, "स्न, "स्नु वि [ "ज्ञ ] गुण का जानकार ; ( गउड : उचर ८६ : उप ५३० टी : सुपा १२२ )। °पुरिस पुं [ °पुरुप ] गुर्जा पुरुप; (सूत्र १, ४ )। °मंत वि [ °वत् ] गुणी, गुण-युक्त ; ( त्राचा २, १, ६ )। **°रयणसंवच्छर न [ °रत्नसंवत्सर** ] तपरचर्या-विशेष ; (भग)। °व, °वंत वि [°वत् ] गुणी, गुण-युक्तः ( श्रा ३६; उप ८७४ )। °व्यय न िव्यत ो जैन गृहस्थ को पालने योग्य व्रत-विशेष; (पडि)। 'सिलय न ['शिलक] राजगृह नगर का एक चैत्य ; ( गात्रा १, १ )। भेिंढि स्त्री [ श्रेणि ] कर्र-पुद्रलों की रचना-विशेष ; (पच )।

°सेण पुं[°सेन] इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा; (स ६)। °हर वि [ °धर ] १ गुणों को धारण करने वाला, गुणी; २ तन्तु-धारक; स्त्री--- °रा; (मुपा ३२७)। "ायर पुं िकर र गुणों की स्वान, अनेक गुण वाला, गुणी; 🏸 (पउम १४,६८; प्रासू १३४)। गुण देखो एगूण। 'गुणसिंद अपमते सुराउवंधं तु जइ इहा-गच्छे'' (कस्म २,८; ४, ६४; ६६; आ ४४)। °गुण वि ∫ °गुण ] गुना, श्रावृत्त ; "वीसगुणो तीसगुणो" (कुमा; प्रासु २६)। गुणा स्त्री [ दे ] मिष्टान-विशेष ; (भवि) । 🗸 गुणाविय वि [ गुणित ] पडाया हुआ, पाठित ; "तत्थ सो • अज्ञएण सयलायो धणुव्वेयाइयायो महत्थविज्जायो गुणा-विद्रो" (महा)। गुणि वि [ गुणिन् ] गुण-युक्त, गुण वाला ; ( उप ४६७ टी ; गउड ; प्रास् २६)। गुणिअ वि [गुणित] ९ गुना हुत्रा, जिसका गुणा किया गया हो वह ; (श्रा ६) । २ चिन्तित, याद किया हुआ ; (से ११,३१)।३ पठित, अर्घीत ; (अर्घोघ ६२)। ४ जिस पाठ की ब्रावृत्ति की गई हो वह, परावर्त्तित ; (वव ३)। गुणिहल वि [ गुणवत् ] गुणी, गुण-युक्तः; (पि ४६४)। गुत्त वि [ गुप्त ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ ; (णाया १,४ ; सुर ७, २३४)। २ रिक्ततः (उत १४)। ३ स्त्र-परकी रक्ता करने वाला, गुप्ति-युक्त, मन वगैरः की निर्दोष प्रश्नित वाला ; (उप ६०४) । ४ एक स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य ; (आक) । गुत्त देखो गोत्त ; (पाथ ; भग ; ग्रावम) । गुत्तणहाण न [ दे ] पितृ तर्पणः (दे २, ६३)। 🗸 गुत्ति स्त्री [गुप्ति ] १ कैदलाना, जेल ; (सुर १,७३ ; सुपा ६३)। २ कठवरा ; (सुपा ६३):। ३ मन, वचन श्रीर काया की अशुभ प्रवृत्ति का रोकना; ४ मन वगैरः की निर्दोष प्रवृत्ति ; (ठा २, १; सम ८)। °गुत्त वि [ °गुप्त ] मन वगैरः की निर्दोष प्रवृत्ति वाला, संयत; (पर्ह २,४) । °पाल पुं [°पाल] जेल का रत्तक, कैदलाना का अध्यत्त ; (सुपा ४६७)। °सेण पुं [ भिन] ऐरवत चेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; (सम्१५३) । गुत्ति स्त्री [दे] १ वन्धन ; (दे २,१०१ ; भवि)। र्र इच्छा, ग्रमिलाषा ; ३ वचन, ग्रावाज ; ४ लता, वल्ली ; ४ सर पर पहनी जाती फूल की माला ; (दे २, १०१)। गुत्तिंदिय वि [ गुप्ते न्द्रिय ] इंद्रिय निप्रह करने वाला, संय-तेंद्रिय: (भग; णाया १,४)।

गुत्तिय वि [ गौप्तिक ] रत्तक, रत्त्रण करने वाला ; "नगर-गुतिए सहावेइ" (कप्प)। **गु**त्थ वि [ **प्रथित** ] गुम्फित, गूँथा हुत्रा; (स ३०३ः; प्राप; गा६३; कप्पू)। गुत्थंड पुं दि ] भास-पन्नी, पिन्न-निशेष ; (दे २, ६२)। " गुद पुंस्री [ गुद ] गाँड़, गुदा ; (दे ६, ४६)। गुष्प अक [ गुग् ]:च्याकुल होना । गुप्पइ ; (हे ४,१४० ; षड्)। वक्र—गुप्पंत, गुप्पमाण ; (कुमा ६, १०२;कप्पः श्रीप)। गुष्प वि गोष्य ] १ छिपाने योग्य । २ न् एकान्त, विजन ; (ठा ४,१)। गुष्पई स्त्री [ गोष्पदी ] गो का पैर हुवे उतना गहरा : "को उत्तरिउं जलहिं, निव्युहुए गुप्पईनीरे" (धम्म १२ टी) । गुट्पंत न [ दे ] १ रायनीय, राय्या ; २ वि. गोपित, रचित ;० (दे २,१०२)। ैर संमूह, मुग्ध, घवड़ाया हुआ, व्याकुल ; (दे २, १०२ ; से १,२ ; २,४)। मुप्पय देखो गो-पय ; (सूक्त ११)। गुष्फ पुं [गुल्फ] फीली, पैर की गाँठ; (स ३३; हे २,६०)। गुफगुमिअ वि [ दे ] सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त; (दे २, ६३) । 🗸 गुक्भ देखो गुप्फ ; (षड्)। गुभ सक [गुफ् ] गूँथना,:गठना । गुभइ; (.हे १,२३६)। गुम सक [ भ्रम् ] घूमना, पर्यटन करना, श्रमण करना । गुमइ: (हे४, १६१)। गुमगुम ) अक [गुमगुमाय्] १ गुम गुम आवाज गुमगुमां अ रिका। २ मधुर अन्यक्त ध्वनि करना। वकु--गुमगुमंत, गुमगुमिंत, गुमगुमायंत ; ( श्रीप ; णाया ), १ ; कप्प; पडम ३३, ६)। गुमगुमाइय वि [ गुमगुमायित ] जिसने गुम-गुम श्रावाज किया हो वह ; (ग्रीप)। ग्रमिअ वि [ भ्रमित ] भ्रमित, घुमाया हुत्रा ; (कुमा)। गुमिल वि [दे] १ मूढ़, मुग्ध ; २ गहन, गहरा ; ३ प्रस्व-् लित ; ४ श्रापूर्ण, भरपूर ; (दे २, १०२)। गुमुगुमुगुम देखो गुमगुम । वक - गुमुगुमुगुमंत, गुमुगु-मुगुमेंत; (पडम २, ४०; ६२, ६)। गुम्म अक [ मुह् ] मुग्ध होना, घवड़ाना, व्याकुल होना । गुम्मइ ; (हे ४, २०७)। गुम्म पुंन [ गुल्म ] १ तता, वल्ली, वनस्पति-विशेष ; (पगण १)। २ माड़ी, बृत्त-घटा ; (पात्र)। ३ सेना-विशेष, जिसमें

THAT THE THE

२७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़ा और १३४ प्यादा हो ऐसी सेना ; (पडम १६,१)। ४ वृन्द, समूह ; (श्रीप ; स्त्र २, २)। ५ गच्छ का एक हिस्सा, जैन मुनि-समाज का एक अंश ; (ग्रोप) । ६ स्थान, जगह ; (ग्रोघ १६३)। र्गुम्मइअ वि दि ] १ मृह, मूर्ख; (दे २, १०३; त्रोघ १३६; पात्र ; पड्) । २ अपृरित, पूर्ण नहीं किया हुआ ; (पड़)। ३ पृरित, पूर्ण किया हुआ; (दे २,१०३)। ४ स्वालित ; ५ संचलित, मूल से उच्चलित ; ६ विघटित, वियुक्त ; (दे २, १०३ ; पड्)। गुम्मड देखां गुम्म। गुम्मडइ ; (हे ४, २०७)। गुम्मडिअ वि [मोहित ] मोह-युक्त, मुग्ध किया हुआ ; (कुमा ७, ४७)। गुम्मागुम्मि अ जत्थावन्ध होकर ; (श्रौप)। गुम्मिअ वि [ मुग्ध ] १ मोह-प्राप्त, मूढ़ ; (कुमा ७,४७)। २ घृर्णित, मद से घूमता हुआ ; (वृह १)। गुम्मिथ पुं गिल्मिक ] कोटवाल, नगर-रत्तक; (ब्रोघ 1 (330:538 √गुम्मिअ वि [दे] मूल से उखाड़ा हुआ, उन्मू लित ; (दे २, E ? ) 1 🗸 गुममी स्त्री [दे ] इच्छा, श्रभिलापा ; (दे २,६०)। गुम्ह सक [गुम्फ्] गूँथना, गड़ना । गुम्हदु (शौ); (स्वप्न १३)। गुयह देखो गुज्भः (हे २, १२४)। गुरव देखो गुरु; ''जो गुरवे साहीणे धम्मं साहेइ पोडवुद्धियो" (पडम ६, ११४)। गुरु ) पुं [गुरु ] १ शिच्तक, विद्या-दाता, पहाने वाला ; गुरुअ 🕽 (वव १; श्रणु)। २ धर्मोपदेशक, धर्माचार्य ; (विसे ६३०) । ३ माता, पिता वगैरः पूज्य लोगः (ठा १०) । ४ बृहस्पति, यह-विरोप ; (पडम १७, १०८ ; कुसा) । ५ स्वर-विशेप, दो माला वाला आ, ई वगैरः स्वर, जिसके पोळे अनु-स्वार या संयुक्त व्यज्जन हो ऐसा भी स्वर-वर्ण; (पिंग)। ६ वि वड़ा, महान्; (उवा; से २, ३८)। ७ भारी, वोर्फील; ( ठा १, १ ; कम्म १ )। उत्कृष्ट, उत्तम ; (कम्म ४, ७२ ; ٧٤)। 'कम्म वि [ 'कर्मन् ] कर्मों का वांक वाला, पापी ; (सुपा २६४)। °कुछ न [ °कुछ] १ धर्माचार्य का सामीप्य;

(पंचा ११)। २ गुरु-परिवार ; (उप ६७७)। "गाइ स्त्री

[ 'गति ] गति-चिशेष, भारीपन से ऊँचा,-नीचा गमन ; (ठा

) । °लाघव न [°लाघव ] सारासार, अच्छा और बुरापन;

(वन ४)। 'सिन्फिल्लग वुं['सहाध्यायिक ] गुरु के भाई;

(बृह ४)। गुरुई देखो गरुई; (गाया १,१)। गुरुणो स्री [गुर्वी ] १ गुरु-स्थानीय स्री; (सुर ११, २११)। २ धर्मोपदेशिका, साध्वी ; (उप ७२८ टी)। गरेड न [गरेट ] तृण-विरोष ; (दे १, ४४)। गुल देखो गुड=गुड ; (ठा ३, १ ; ६ ; णाया १, ५ ; गा ५५४ : ग्रीप) । गुल न [ दे ] चुम्बन ; (दे २, ६१)। 🎺 गुलगुंछ सक [ उत्+िक्ष्पू ] कँचा फेंकना। गुलगुंछइ ; (हे ४, १४४)। संक-गुलगं छिऊगा; (कुमा)। गुलगुंछ देखो गुलुगुंछ=उद् + नमय् । गुलगुंछइ; (हे ४,३६)। गुलगुल अक [गुलगुलाय्] गुलगुल आवाज करना, हाथी का हर्ष से गरजना । वक्-गुलगुलंत, गुलगुलेंत : (उप १०३१ टी ; ख्वा ; परम ८, १७१ ; १०२,२०)। गुलगुलाइय ) न [गुलगुलायित ] हाथी की गर्जना ; गुलगुलिय ∫ (जं ४ ; सुपा १३७)। गुलल सक चाटी की खुशामद करना। गुललई: (हे ४, ण्३) । वक्र**ाललंत**; (कुमा) । गुलिअ वि [ दे ] मधित, विलोड़ित ; (दे २, १०३ ; वह) २ पुं. गेंद, कन्दुक ; "कंदुस्रो गुलिस्रो" (पास्र) । गुलिआ स्त्री [दे] १ वुसिका ; २ गे'द, कन्दुक ; ३/स्तवक, गुच्छा ; (दे २, १०३)। गुलिआ स्त्री [गुलिका ] १ गोली, गुटिका ; (महा ; णाया १, १३ ; सुपा २६२) । २ वर्णक द्रव्य-विशेष, सुगन्धित द्रव्य-विशेष ; (ग्रीप ; गाया १,१---पत २४)। गुलुइय वि [दे] गुल्मित, गुल्म वाला, लता समृह वाला ; ( ग्रीप ; भग) । गुलुंछ पुं [ गुलुञ्छ ] गुन्छ, गुन्छा ; (दे २, ६२)। गुलुगुंछ देखो गुलगुंछ=उत्+िच्प्। गुलुगुंछइ; (हे ४,१४४)। गुलुगुंछ सक [उत्+नमय्] कँचा करना, उन्नत करना। गुलुगुंछइ ; (हे ४,३६)। गुलुगुंछिअ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुया, उन्नामित ; ू (दे २, ६३; कुमा)। गुलुगुंछिअ वि [ दे ] वाड़ से अन्तरित ; (दे २, ६३)/। गुलुगुलंति ; (भवि) । वक्-गुलुगुल देखा गुलगुल । गुळुगुळेंत ; (पि ११८) । गुलुगुलाइय ) देखो गुलगुलाइअ ; (श्रोप ; परह १,३ ; गुलुगुलिय र स ३६६ )।

गुलुच्छ वि [ दे ] भ्रमित, घुमाया धुत्रा, फिराया हुत्रा ; ( दे २, ६२ )। गुलुच्छ पुं [ गुलुच्छ ] गुच्छा, स्तत्रक ; (पात्र) । ्गुल्लइय वि [ गुल्मचत् ] लता-समृह वाला, गुल्म-युक्त ; (णाया १,१--पत्र ४)। गुव देखो गुप्प = गुप्। गुवंति; (भग १४)। °गुवलय देखो कुवलय। "मुद्दियगुवलयनिहाणं" (णंदि)। गुवालिया [ दे ] देखो गोआलिआ ; (जी १७)। गुविअ वि [गुप्त] व्याकुल, चुच्च ; (ठा ३,४—पत्र १६१)। गुविल वि [गुपिल ] १ गहन, गहरा, गाड़, निविड़ ; (सुर ६, ६६; उप पृ ३०; पगह १, ३)। २ न माड़ी, जंगल ; ( उप ८३३ ही ) ; "इक्को करइ कम्मं, इक्को अणुहवइ दुक्कयविभारं। इक्को संसरइ जिब्रो, जरमरणचउग्गइगुविलं" (पच ४४)। गुविल वि दि] चीनी का बना हुआ, मिस्री वाला (मिर्झान) ; ( उर ४, १० )। गुन्तिणी स्त्री [गुर्विणी] गर्भवती स्त्री ; ( युपा २७७ )। ्र्युह देखी गुभ। गुहइ ; (हे १, २३६)। गुह पुं [ गुह ] कार्तिकेय, एक शिव-पुत्र ; ( पात्र )। गुहा स्त्री [ गुहा | गुका, कन्दरा ; ( पात्र ; ठा २, ३ ; प्रासू २७१)। गुहिर वि [ दे ] गम्भीर, गहरा ; ( पात्र ; कप्प )। गूढ वि [ गूढ ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुत्रा ; ( पगह १, ४ ; जी १०)। "द्तंत पुं [ "द्न्त ] १ एक अन्तर्द्वीप, द्वीप-२ द्वीप-विशेष का निवासी ; ( ठा ४, २ )। ३ एक जैन मुनि; ४ अनुतरोपपातिक दशा सूत्र का एक अध्ययन; ( अतु २ )। १ भरत चेत्र का एक भावी चक्रवर्ती राजा ; (सम १६४)। गूह सक [ गुह् ] छिपाना, गुप्त रखना । वकु-गूहंत ; (स६१०)। मृह न [ मूथ ] मू, विष्ठाः; (तंडु )। र्गूहण न [ गूहन ] छिपाना ; ( सम ७१ )। मूहिय वि[ मूहित ] छिपाया हुआ ; ( स १५६ )। गृण्ह ) ( अप ) देखो गिण्ह । एन्हइ ; ( कुमा ) । संकृ---गृन्ह ∫गृण्हेप्पिणु ; ( हे ४, ३६४ )। गेअ वि [ गेय ] १ गाने याग्य, गाने लायक, गीत ; ( ठा ४, ४.--पत्र २८७; बजा ४४)। २ न गीत, गान; "मणहरगेयभुणीए" ( सुर ३, ६६ ; गा ३३४ )।

गठुअ न [दे] स्तनों के ऊपर की वस्त्र-प्रनिथ ; (दे २, गेंडुल्ल न [ दे ] कञ्चुक, चोली ; ( दे २, ६४ )। गेंड न [ दे ] देखा गेंठुअ ; ( दे २, ६३ )। 🗸 गेंडुई स्त्री [दे] क्रीड़ा, खेल, गम्मत ; (दे २, ६४)। 🗸 गेंदुअ पुं [ कन्दुक ] गेंद, गेंदा, खेलने की एक वस्तु ; ( हे १, १७; १८२; सु. १, १२१ )। गेज्ज वि [ दे ] मथित, विलोड़ित ; ( दे २, ८८ )। 🗸 गेज्जल न [ दे ] श्रीवा का श्राभरण ; ( दे २, ६४ )। 🧹 गेउःम वि [ प्राह्म ] प्रहण-योग्य ; ( हे १, ७८ )। गेडण न [ दे ] १ फंकना, त्रेपण ; २ दे देना; "तत्वंगेड-णकए ससंभमा आसमाउ लह्" ( उप ६४८ टी )। गेडु न [ दे ] १ पङ्क, कीच, कादा ; २ यत्र, ग्रन्न-विशेप ; ` (देर, १०४)। गेड़ी स्त्री [दे] गेड़ी, गेंद खेलने की लकड़ी; (कुमा)। गेण्ह देखो गिण्ह। गेण्हइ ; (हे ४, २०६; उव ; महा)। भूका — गेग्हीय ; (कुमा )। भवि—गेग्हिस्सइ; ( महा )। वक्र—गेण्हंत, गेण्हमाण; ( सुर ३, ७४; विपा १, १) । संक्र-गेणिहत्ता, गेणिहऊण, गेणिहअ; (भग; पि ४८६; कुमा )। कु—गेणिहयन्त्र ; ( उत्त १ )। गेण्हण:न [ग्रहण] ग्रादान, उपादान, लेना; ( उप ३३६; स ३७१)। गेण्हणया सी [ ग्रहणा ] ग्रहण, ग्रादान : ( उप १२९ )। गेण्हाचिय वि [ ग्राहित ] प्रहण कराया हुया; ( स ५२६: महा )। गेणिहञ्ज न [ दे ] उरः-सूत्र, स्तनाच्छादक वस्न ; ( दे २, ृ ६४ )। गेद्ध देखा गिद्ध; ( ग्रीप )। गेरिअ) पुंन [गैरिक] १ गेह, लाल रङ्ग की मिट्टी; गैरुअ ∫(स २२३; पि:६०; ११८)। २ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति'; (पण्ण १-पत्र २६)। ३ वि गेरु रंग का ; (कप्पू)। ४ पुं त्रिदराडी साधु, सांख्य मत का अनुयायी परित्राजक ; ( पन ६४ )। गेळण्ण) न [ग्ळान्य] रोग, विमारी, ग्लानि ; ( विसे गेलन्न ∫ ४४० ; उप ४६६ ; ब्रोघ ७७ ; २२१ )। ्रोविज्ज २ न [ ग्रीवेयक ] १ ग्रीवा का ग्राभूषण, गले का े गहना; ( औप; गाया १, २ ) । २ मैं वेयक गेवेज्जय देवों का विमान : (ठा ६)। ३ पुं उत्तम

श्रेणी के देवों की एक जाति ; (कप्प ; श्रोप; भग; जी ३३ ; गेह न [ गेह ] गृह, घर, मक्तान; ( स्त्रप्र १६ ; गउड )। °जामाउय पुं [ °जामातृक ] घरजमाई, सर्वदा सप्तर के घर में रहने वाला जामाता ; (उप पृ ३६६)। "गार वि [ °क्तार ] १ वर के आकार वाला ; २ पुं. कल्पवृत्त की एक जाति ; (सम १७)। °ालु वि [°वत्] घर वाला, गृहो, संसारो ; ( षड् )। भसम वुं [भश्रम ] गृहस्थाश्रम ; ( पडम ३१, ⊏३ )। गेहि वि [ गृद्ध ] लोतुप, ग्रसासक्त ; ( श्रोघ ८७ )। गेहि स्री [ गृद्धि ] त्रासिक, गाध्ये, लालच ; ( स ११३; पण्ह १, ३)। गेहि वि [ गेहिन् ] नीचे देखो; ( णाया १, १४ )। गेहिअ वि [गेहिक] १ घर वाला, गृही। २ पुं. भर्ता, धनी, पति ; ( उत्त २ )। गेहिअ वि [ गृद्धिक ] श्रयासक्त, लोलुप, लालची ; ( पण्ह 9, 3)1 गेहिणी स्त्री [गेहिनी] यहिणी, स्त्री; (सुपा ३४१; कुमा ; कप्पू ) । गो पुं [गो ] १ रश्मि, किरण ; (गडड)। २ स्वर्ग, देव-भूमि ; ( सुपा १४२ )। ३ वैल, वलीवर्द ; ४ पशु, जानवर ; ५ स्त्री. गैया ; " अपरप्पेरियतिरियानियमिय-दिग्गमणत्रोणिलो गोन्व '' (विसे १७४८ ; पउम १०३, ४०; सुपा २०४ )। ६ वार्णी, वाग् ; (सूत्र १, १३)। ७ भूमि ; " जं महइ विभावणगीयराण लोया पुलिंदाण " (गडड; सुपा १४२)। °आल देखो °वाल ; (पुप्फ २१६)। °इल्ल वि [ भत् ] गो-युक्त, जिसके पास थ्रनेक गो हों वह; (दे २,६८)। °उल न [°कुल] १ गीयों का समूह ; ( त्राव २ )। २ गीछ, गी-वाड़ा ; " सामी गोउलगद्यों '' ( त्रावम )। **°उ**लिय वि [ 'कुलिक] गो-कुल वाला, गो-कुल का मालिक, गोवाला ; ( महा )। °किलंजय न [ °किलञ्जक ] पात्र-विशेष, जिसमें गों को खाना दिया जाता है; (भग ७,८)। °कीड पुं [ °कीट ]:पशुत्रों की मक्खी, वधी, ( जी १६ )। °क्क्बीर, 'स्त्रीर न [ °क्षीर ] मैया का दूध ; ( सम ६०; गाया १,१)। 'रगह पुं [ 'श्रह ] गों को चोरी, गों को र्छानना ; (पण्ह १,३) । °ग्गहण न [°ग्रहण] गो-त्रह ; ( णाया १, १८ )। °णिसज्ज्ञा स्त्री [°निपद्या]

ब्रासन विशेष, गौ की तरह वैठना; (ठा १, १)। °तित्थ न [ °तीर्थ ] १ गौत्रां का तालाव त्रादि में उतरने का रास्ता ; कम मे नीची जमीन; (जीव ३)। २ लवण समुद्र वगेरः को एक जगह ; (ठा १०)। °तास वि [ °त्रास ] १ गौर्या का त्रास देने वाला ; २ पुं एक कूर-याह का पुत्र; (विषा १, २)। °दास पुं [°दास ] १ एक जैन मुनि, भद्रवाहु स्त्रामो का प्रथम शिब्य ; २ एक जैन मुनि-गण; (कप्प; ठा६)। °दोहियास्त्री [°दोहिका] १ गों का दोहन ; २ ब्रासन-विशेष, गो दाहने के समय जिस तरह वैठा जाता है उस तरह:का उपवेशन ; ( ठा ४, १ )। °दुह वि [°दुह्] गौ को दोहने वाला; (षड्)। °घूळिआ स्रो [ °घूळिका ] लग्न-विशेष, गौथ्रों को चरा कर पीछे घुमने का समय, सायंकाल : "वेलव्य गोधूलिया" (रंभा)। े °पय, °प्पय न [ °ष्पद ] १ गौ का पैर ड्वे उतना गहरा; "लद्धिम जिम्म जीवाण जायइ गोपयं व भव-जलही" ( त्राप ६६ )। २ गी-पद-परिमित भिमः (त्राण् )। ३ गों का पैर; ( ठा ४, ४ )। °मइ पुं [ °मद्र] श्रेष्टि-विशेष, शालिभद्र के पिता का नाम : ( ठा १० )। "भूमि स्रो [ °मूंमि ] गौत्रों को चरने को जगह; ( ब्रावम )। °म वि [ °मत् ] गो वाला ; ( विसे १४६८ )। °मड न [ °मृत ] गौ का राव; ( गाया १, ११—पत्र १७३)। °मय न [ °मय ] गोवर, गौ का मल, गो-विष्टा ; ( क्ष्म ५, २)। °मुत्तिया स्त्री [ °मूत्रिका] १ गौ का मूत्र, गो-मूत्र; ( श्रोघ ६४ भा )। २ गो-मूत्र के श्राकार वाली गृह-पंक्तिः (पंचव २)। °मुहिअन [°मुखित] गो के मुत्र का त्राकार वाली ढ़ाल; (णाया १, १८)। °रहग पुं [°रथक] तीन वर्ष का वैल ; (स्त्र १,४,२)। °रोयण स्तीन िरोचन ] स्वनाम-ख्यात पोत-वर्ण द्रव्य-विरोष, गामस्तक-स्थित शुक्क पित; ( सुर १, १३७ ); स्त्री—°णा; (पंचा ४)। °लेहणिया स्रो[ °लेहनिका] • जत्र भि ; (निचू ३)। °ळोम पुं [ °ळोम ] १ गौ का राम, वाल; २ द्वोन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( जोव:१ )। °घइ पुं [ °पिन ] ﴾ १ इन्द्र; २ सूर्य; ३ राजा; (सुपा १४२)। ४ महा-देव ; ५ वैल; ( हे १, २३१ ) । °वड्प पुं [ °त्रतिक ] गौर्या की चर्या का अनुकरण करने वाला एक प्रकार का तपत्वी: ( गाया १, १४ )। °वय देखं। °पय; ( राज )। °वाड पुं [ °वार ] गौर्या का वाड़ा ; ( दे १, १४६ )। °व्यस्य देखो °वइय ; ( श्रीप ) । °साला स्त्री [ °शाला ]

गौथ्रों का वाड़ा; (निचू८)। °हण न [°ध्रन] गीयों का समृह ; ( गा ६०६ ; सुर १, ४६ )। गोअ देखो गोच=गोपयू । कु—गोअणिज्जः (नाट—मालती ا ( 656 متر गोअंट पुं [ दे ] १ गौ का चरण ; २ स्थल-श्टङ्गाट, स्थल में होने वाला शृङ्गाट का पेड़ ; ( दे २, ६८ )। गोअगा स्वी [दे] रथ्या, मुहल्ला : (दे २, ६६) भ गोअल्ळा स्री [ दे ] दूध वेचने वाली स्री.; ( दे २, ६८, )। गोआ स्त्री [ गोद्ग ] नदी-विरोष, गोदावरी नदी ; "गोत्राण-इकच्छ्कुडंगवासिणा दरित्रसीहेगा'' (गा १७४)। गोआ स्त्री [ दे ] गर्गरी, कलशो, छोटा घड़ा; (दे २, ५६)। गोआअरी स्त्री [गोदावरी ] नदी-विशेष, गोदावरी ; (गा३४४)। गोआिळआ स्त्री [दे] वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वृर्तता कीट-विशेप ; ( दे २, ६८)। गोआवरी देखो गोआअरी ; ( हे २, १७४ )। गोउर न [ गोपुर ] नगर का दखाजा ; (सम १३७ ; 🗸 गुर १, १६ )। गोंजी १ स्त्री [दे ] मञ्जरी, वौर ; ( दे २, ६६/)। गोंठी ∫ गोंड देखो कोंड=कौरड ; ( इक )। गोंड न [दे] कानन, वन, जंगल ; (दे २, ६४)/ गोंडी स्त्री [दे] मञ्जरी, बीर ; (दे २, ६४)।/ गोंदल देखो गुंदल; (भव )। गोंदीण न [दे] मयुर-पित, मोर का पित ; (दे रु, ६०)। गोंफ पुं [ गुल्फ ] पाद-प्रिष्य, पैर की गाँठ ; ( परह .9, & ) 1 गोकरण्ण रेपुं[गोकर्ण] १ गौका कान। २ दो खर गोकन्म े वाला चतुज्पद-विशेष ; (पगह १,१)। एक ब्रन्तर्द्वीप, द्वीप-विशेष ; ४ गोकर्ण-द्वीप का निवासी मनुब्य ; ( टा ४, २ )। गोक्खुरय पुं [गोक्षुरक ] एक योषिय का नाम, गोखरू ; (स २१६)। मोच्चय पुं [ दे ] प्राजन-इगड, कोड़ा ; ( दे २,/६७ )। गोच्छ देखो गुच्छ ; ( से ६, ४७;; गा ५३२ )।. गोच्छअ) पुंत [गोच्छक ] पात्र वगैरः साफ करने का गोच्छग ) वस्त्र-खण्ड ; (कस,; पण्ह २, ४ )। । गोन्छड न [ दे ] गोमय, गो-विष्टाः; ( मुक्क ३४ ) ।

गोच्छा स्त्री [ दे ] मञ्जरी, वौर ; ( दे २, ६४ ) । 🎷 गोच्छिय देखो गुच्छिय ; ( ग्रीप ; णाया १, १ )। गोछड देखो गोच्छड; (नार्टे—मुच्छ ४१) । गोजलोया स्त्री [ गोजलौका ] चुद्र कोट-विरोप, द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; (पगग १४)। गोज्ज पुं [ दे ] १ शारीरिक दोष वाला वैलः (सुपा २८१)। 🗸 २ गाने वाला, गर्वेया, गायक ; " वीषावंससणाहं, गीयं नडनदृद्धतगीज्जेहिं। वंदिजणेण सहरिसं, जयसदालायणं च कयं " ( पडम = ६, १६ )। गोड पुं [ गोष्ट ] गोथाड़ा, गोश्रों के रहने का स्थान ; ( महा : पडम १०३, ४०; गा ४४७ )। गोट्टामाहिल पुं [गोष्टामाहिल] कर्म-पुद्रलों को जोव प्रदेश से अवद मानने वाला एक जैनाभार आचार्य; ( ठा ७ )। गोहि देखो गोहो ; ( श्रावम ) । ) पुं [गौ**ष्टिक**] एक मगडली के सदस्य, गोडिल्ल समान-वयस्क दोस्त ; ( णायः १, १६—पत्र गोट्टल्लग गोहित्ल्लय ) २०५; विपा १, २---पत्र ३७)। गोट्टी स्त्री [ गोछी ] १ मण्डली, समान वय वालों की सभा ; ( प्रापः दसनि १ : गाया १, १६ )। २ वात्तीलाप, परामर्शः (कुमा)। गोड g [ गोड ] १ देश-विशेष; ( स २८६ ) । २ वि. गौड़ देश का निवासी ; (पएह १, १)। गोड पुं [ दे ] गोड़ , पाद, पैर ; ( नाट—मुच्छ १४८ )। ✓ गोडा ह्वी [ गोला ] नदी-विशेष, गोदावरी ; ( गा ४८ ; 903)1 गोडी स्त्रो [ गोडी ] गुड़ की बनी हुई मदिरा, गुड़ का दारू ; (बृहरे)। गोड्ड वि [गोड ] १ गुड़ का बना हुया ; २ मधुर, मिष्ट ; (भग.१८, ६)। गोड्ड [ दे ] देखो गोड ; ( मच्छ १२० )। गोण पुं दि ] १ साची ; (दे २, १०४)। २. वैल, वृषभ, वलीवर्द ; ( दे २, १०४ ; कुमा ; हे २, १७४ ; सुपा ४४७ ; श्रीप ; दस ४; १ ; श्राचा २, ३, ३ ; उप ६०४; विपा १, १)। °इन्न वि [°चत्] गौ वाला. गौद्रों का मालिक ; ( सुपा ४४७ )। °वइ पुंक्षी [°पित] गौद्रों का मालिक, गौ वाला ; ( सुपा १४७ )।

गोण वि [गोण] १ गुण-निज्यन्त, गुण-युक्त, यवार्थ ; (विपा १,२ ; ग्रोप) । २ ग्र-प्रधान, ग्रू-मुख्य ; (ग्रोप) । गोणंगणा स्त्री [ गवाङ्गना ] गैया, गौ ; (सुपा ४६४)। ्रगोंणत्त ) पुंन [दे] वैद्य का श्रौजार रखने का थैला; गोणत्तय ∫ (उप ३१७ ; स ४८४)। गोणस पुं । गोनस । सर्प की एक जाति, फण-रहित साँप की एक जाति ; (पगह १,१ ; उप पृ ४०३)। गोणा स्त्री दि ] गौ, गैया ; (वड्)। गोणिक्क पुं [ दे ] गो-समूह, गोश्रों का समूह ; (दे २,६७; पाय )। गोणिय वि [ दे ] गौत्रों का व्यापारी ; (वव ६)। गोणी स्त्री [दे] गौ, गैया ; (श्रोघ २३ भा)। गोण्ण देखो गोण=गोण ; (कप्प ; णाया १,१---पत्र ३०)। गोत्त पुं [ गोत्र ] १ पर्वत, पहाड; (श्रा:१४) । २ न. नाम, ग्रिमधान, ग्राख्या ; (से १४, १०) । ३ कर्स-विशेष, जिसके प्रभाव से प्राणी उच्च या नीच जाति का कहलाता है ; (टार, ४) । ४ पुंन गोत, वंश, कुल, जाति ; "सल मूलगोता पगणता" (ठा ७) । "वखलिय न [ "स्खलित ] नाम-विप-र्यास, एक के वदले दूसरे के नाम का उचारण; (से ११,१७)। °देवया स्त्री [°देवता] कुल-देवी; (श्रा १४)। °फुस्सिया स्वी [ °स्पर्शिका ] वल्ली-विशेष ; (पण्ण १)। गोत्ति वि [ गोत्रिन् ] समान गोत्र वाला, कुटुम्बी, स्वजन ; (सुपा १०६)। गोति देखो गुत्ति ; (स २४२)। गोत्तिअ वि [गोत्रिक] समान गोत्र वाला, स्त्रजनः (श्रा२७)। गोत्थुभ देखो गोथुभ ; ( इक )। गोत्थ्मा देखो गोथ्मा ; (इक)। गोथुभ) पुं [गोस्तूप] १ ग्यारहवें जिन-देव का प्रथम गोथूभ∫ शिव्य ; (सम १४२ ; पि २०८)। २ वेलन्धर नागराज का एक त्रावास-पर्वत ; (सम ६६)। ३ न मानु-पोत्तर पर्वत का एक शिखर ; (दीव) । गोधूमा सी [गोस्तूपा] १ वापी-विशेष, अञ्जन पर्वत पर की एक वापी; (ठा ३, ३)। २ राकोन्द्र की एक अय-महिबो की राजधानी ; (ठा ४,२)। ्रगोदा र्सा [दे. गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी; (पड्; गा ६४४)। गोध पुं [ गोध ] १ म्लेच्छ देश ; २ गाध देश का निवासी मनुत्र्य ; (राज) ।

गोधा स्त्री [ गोधा ] गोह, हाथ से चलने वाली एक साँप की जाति; (पण्ह १,१ ; खाया १, ८)। गोन्न देखो गोण्ण ; (गाया १,१६-पत २००)। गोपुर देखो गोउर ; (उत ६ ; श्रमि १८४)। गोफणा स्रो दि ] गोफन, पत्थर फेंकने का अस-विशेष; (राज)। गोमहा स्रो [दे] रथ्या, मुहल्ला ; (दे २, ६६)। गोमाअ) पुं [ गोमायु ] सृगाल, गोदड़ ; (नाट--पुच्छ गोमाउ ) ३२०; पि १६५; गाया १,४; स २२६; पात्र)। गोमाणसिया स्त्री [गोमानसिका] शय्याकार स्थान विशेषः (जीव ३)। गोमाणसी स्री [ गोमानसी ] ऊपर देखो ; (जीव ३) । गोमि ) वि [गोमिन् ] जिसके पास अनेक गौ हों वह, गोिसअ∫ (त्रणु; निचू २)। गोमिअ देखो गोम्मिअ ; (राज)। गोमो स्त्री [दे] कनखजूरा, त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; (जी १६)। गोमुह पुं [गोमुख ] १ यत्त-विशेष, भगवान् ऋषभदेव का शासन-यत्त ; (संति ७) । २ एक अन्तर्द्वीप द्वीप-विशेष ; ३ 🎾 गोमुख-द्वीप का निवासी मनुष्य; (ठा ४,२)। ४ न उपलेपन; (दे २, ६८)। गोमुही स्त्री [ गोमुखो ] वाद्य-विशेष; (ब्रणु ; राय) । गोमेअ ) पुं [गोमेद] रत्न की एक जाति; (फुमा गोमेज्ज∫ ७०; उत २)। गोमेह पुं [ गोमेध ] ९ यज्ञ-विशेष, भगवान् नेमिनाथ का शासन-देव ; (सं ८) । २ यज्ञ-विशेष, जिसमें गी का वध किया जाता है ; (पडम ११,४१)। गोम्मिथ पुं [गोलिमक] कोटवाल, नगर-रज्ञक; (पग्ह १,२)। गोम्ही देखो गोमो ; (राज)। गोय देखो गोत्त; (सम ३३; कम्म १)। °ावाइ वि ि वादिन् ] अपने कुल को उत्तम मानने वाला, वंशाभि-मानी ; ( श्राचा )। भीय न [ दे ] उदुम्बर वगैरः का फल ; (त्राव ६) । गोयम पुं [ गोतम ] १ ऋषि-विशेष ; (टा ७)। २ छोटा वैल ; (त्र्योप)। ३ न् गोत्र-विशेष ; (कप्प ; ठा ७)। गोयम वि [ गोतम ] १ गोतम गोत्र में उत्पन्न, गोतम-गोस्रोय ; "जे गोयमा ते सतिवहा पगणता" ( ठा ७ ; भग ; जं १ )। २ पुं. भगवान् महावीर का प्रधान शिज्य ; (भग १४, ७ ; उत्रा )। ३ इस नाम का एकं राज-कुमार, राजा

अन्धकदृष्णि का एक पुत्र, जो भगत्रान् नेमिनाथ के पास दीचा लेकर रात्र्ञ्य पर्वत पर मुक्त हुआ था; (अंत २)। ४ एक मनुष्य-जाति, जो वैल द्वारा भिन्ना माँग कर अपना निर्वाह चलाती है ; (णाया १, १४) । १ एक ब्राह्मण ; (उप ا (٥٥ ۽ ١٠٠٠ ्६ द्वीप-विशेष ; (सम ⊏० ; उप ५६० टी) । °केसिज्ज न [ °केशीय ] उतराध्ययन सूत्र का एक अध्य-यन, जिसमें गौतमस्वामी श्रीर केशिमुनि का संवाद है; (उत्त २३)। °सगुत्त वि [ °सगोत्र ] गोतम गोत्रीय ; (भग; ग्रावम) । °सामि पुं [ 'स्वामिन् ] भगवान् महावीर के सर्व-प्रवान शिज्य का नाम ; (विषा १,१--पत्र २)। गोयमज्जिया ) स्त्री [गौतमार्थिका] जैन मुनि-गण की गोयमेज्जिया ∫ एक शाखा ; (राज ; कम्प)। गोयर पुं [ गोचर ] १ गौर्या को चरने की जगह ; "णो गोयरे को वरागाणियागां" ( वृह ३ )। २ विषय ; "श्रंबुहहगोयरं रामह...सयंभुं'' (गडड)। ३ इन्द्रिय का विषय, प्रत्यत्तः; "इत्र राया उज्जार्ण तं कासी नयणगोत्ररं सन्वं"(कुमा)। ४ भिज्ञाटन, भिज्ञा के लिए भ्रमण ; (श्रोघ ६६ भा ; दस ४,१)। ४ भिज्ञा, माधुकरी ; (उप २०४) । ६ वि. भूमि में विचरने याला, ''विंभत्रणगोयराण पुलिंदाण'' (गडड) । °चरिआ स्त्री [°चर्या] भिन्ना के लिए भ्रमण; (उप १३७ टी; पडम ४, ३)। °भूमि स्त्री [ °भूमि ] १ पशुत्रों को चरने की जगह : (दे ३, ४०)। २ भिन्ना-भ्रमगा की जगह; (ठा ६)। "वित्ति वि ["विर्त्तिन् ] भित्ता के लिए श्रमण करने वाला ; (गा २०४)। गोयरी स्री [ गौचरी ] भिन्ना, माधुकरी ; (सुपा २६६)। गोर पुं [गौर] १ शुक्ल वर्ण, सफद रंग; २ वि गौर वर्ण वाला, गुक्ल ; (गउड ; कुमा) । ३ प्रवदात, निर्मल ; (गाया १,८)। 'खर पुं िखर] गर्दभ की एक जाति : (पगण१)। °गिरि वुं [ °गिरि ] पर्वत-विरोप, हिमाचल ; ( निचू १ )। "मिग पुं [ "मृग ] १ हरिंगा की एक जाति ; २ न इस हरिगा के चमड़े का बना हुआ वहा; (आचा २, ४, १)। भोरअ देखो गोरव ; (गा ८६)। भोरंग वि [गौराङ्ग] ग्रुक्त शरीर वाला ; (कप्पू)। गोरंफिडी स्नी [दे] गोधा, गोह, जन्तु-विशेष ; (दे२,६५५)। गोरिडित वि [दे] सस्त, ध्वस्त ; (पड्)। गोरव न [ गौरव ] १ महत्व, गुरुत्व ; ( प्रासः ३० )। र त्रादर, सम्मान, वहुमान ; (विसे ३४७३ ; रयण ५३) । ३ गमन, गति ; ( ठा ६ )।

गोरविअ वि [ गौरवित ] सम्मानित, जिसका त्रादर किया गया हो वह ; (दे ४,६)। गोरस पुंन [ गोरस ] गोरस, दूध, दही, मठा वगैरः ; (णाया १,५; ठा ४,१)। गोरा स्रो [दे] १ लाङ्गल-पद्धति, हल-रेखा; २ चनु, याँख ; ३ यीवा, डोक ; (दे २, १०४)। गोरि° देखो गोरी ; (ह १,४) । गोरिअ न [ गौरिक ] विद्याधर का नगर-विशेष ; (इक) । गोरी स्त्री [ गौरी ] १ ग्रुक्ल-वर्णा स्त्री; (हे ३,२८)। २ पार्वती, शिव-पत्नी ; (कुमा ; सुपा २४० ; गा १ )। ३ श्रीकृत्या को एक स्त्री का नाम ; (ग्रंत ११)। ४ इस नाम की एक विद्या-देवी: (संति ६)। "क्रुड न [ क्रुट ] विद्याधर-नगर-विशेप ; (इक)। गोल पुं [ दे ] १ साची ; (दे २,६५)। २ पुरुप का निन्दा- ५ गर्भ त्रामन्त्रगा ; (गाया १, ६)। ३ निष्ट्रता, कडोरता ; ( दस ७) गोल पुं [ गोल ] १ वृत्त-विशेष ; "कदम्बगोलिशाहकंटश्रंत-गियंगे" (अच्चु ४८)। २ गोलाकार, वृत्ताकार, मण्डलाकार वस्तु ; (ठा ४,४; अनु ४)। ३ गोलक, कुंडा; (सुपा२७०)। ४ गेंद, कन्दुक ; (सुत्र १,४)। गोलग ) पुं [ गोलक ] ऊपर देखो ; ( सुत्र २,२ ; उप प्ट गोलय ∫ ३६२ काल)। गोला स्त्री [दे] गौ, गैया ; (दे २, १०४ ; पात्र )। २ 🗸 नदी, कोई भी नदी ; ३ सखी, सहेली, संगिनी ; (दे २, १०४)। ४ गोदावरी नदी; (दे २,१०४ ; गा ४८ ; १७४; हेका २६७ ; पि ८५ ; १६४ ; पाद्य ; पड्)। गोलिय पुं[ गौडिक ] गुड़ बनाने वाला ; (वव ६) । गोलिया स्त्री [दे] १ गोली, गुटिका ; (राय; अणु)। २ 🔻 गेंद, लड़कों के खेलने की एक चोज ; "तीए दासीए घडो गोलियाए भिन्ना" (दसनि २) । ३ वड़ा कु डा, वड़ी थाली ; (अ ८)। °लिंछ, °लिच्छ न [ °लिञ्छ, °लिच्छ ] १ चुल्ली, चुल्हा ; २ अग्नि-विशेष ; (ठा ऱ--पत्र ४१७)। गोलियायण न [गोलिकायन] १ गोल-विशेष, जो कौशिक गोल की एक शाखा है ; २ वि. गोलिकायन-गोलीय ;(ठा०)। गोलो स्त्री [दे] मथनी, मथनिया, दही मथने की लकड़ी; (दे.२, ६४)। गोल्छ न [दे] विम्बी-फल, कुन्दरुन का फल ; (णाया १, ५ ; /. ! कुमा) ।' . . '

गोल्ल पुं[गौल्य ] १ देश-विशेष ; ( त्रावम )। १ न गांत्र-विशंप, जो कारयप गोत्र की शाखा है : ३ वि.गौल्य गात्र में उत्पन्न ; ( ठा ७ ) । गोरहा स्वी [दे] विम्बी, वल्ली-विशेष, कुन्दरुत का पेड़ ; (दे २, ६६ ; यावम ; पाय )। गोच मक [गोपंयू] १ छिपाना । २ रक्तण करना । गोवए, गांवेइ; ( मुपा ३४६; महा)। कत्रक्र-गोविज्जंत; (सुपा ३३७ ; मुर ११, १६२ ; प्रास् ६४ )। गोच ) पुं [गोप ] गोश्रां का रचक, ग्वाला, गा-पाल ; ग वअ) ( उवा ७ ; दे २, ४८ ; कम्रू )। °गिरि पुं [ °ि।िरि ] पर्वन विशेष ; 'भाविगिरिसिहरसंठियचरमिणा-ययणदारमवरुद्धं" ( मुला १०८६७ )। गोव हुण दंतां गोव हण ; (वि २६१)। गोवण न [गोपन] १ रज्ञण ; २ छिपाना ; (श्रा २८ ; उप ४६७ टी )। गोबद्धण पुं [ गोबर्भन ] १ पर्वत-विशेष ; ( पि २६१ )। २ ग्राम-विशेष; ( पडम २०, ११५ )। गोवर पुंत [ दे ] गोवर, गोमय, गो-विष्ठा ; ( दे २, ६६ ; उप ५६७ टो )। गोवर पुं [ गोवर ] १ मगध देश का एक गाँव, गोतम-स्वामी की जनम-भूमि ; ( आक )। २ वशिग्-विशेप ; ( उप ५६७ टी )। गोवल न [ गोवल ] गोधन, गोक़ल, गौत्रों का समृह ; ।रिंति गोवलाइं " ( सुपा ४३३ )। २ गोत्र-विशेष ; ( मुझ १० )। गोवलायण देखो गोवल्लायण; ( मुन १० )। गोविटिय पुं [ गोवांटक ] म्वाला, ब्रहीर; (सुपा ४३३)। गोवहलायण वि [ गोवलायन ] १ गोवल गोत्र में उत्पन्न; २ न नज्ञनिवशेष ; (इक)। गोबा पुं [गोपा ] गोश्रों का पालन करने वाला, ग्वाला ; (प्रामा)। गोबाय सक [गोपाय्] १ छिपाना ; २ रच्नण करना। वकः -गोवायंत ; ( उप ३४७ )। गोवाल पुं [ गोपाल ] गौ पालने वाला, ग्वाला, ग्रहीर; (दे २, २८)। "गुज्जरी स्त्री [ "गुर्जरी] भैरव राग वाली भाषा-विशेष, गुजरात के ब्रहीरों का गीत ; ( दुन्मा )। गोवालय पुं [ गोपालक ] ऊपर देखो; ( पडम ४, ६६)।

गोवालि पुं [ गोपालिन् ] म्वाला, गोप, ब्रहीर; ( सुपा ४३२; ४३३ )। गोवालिणी हो [गोपालिनो ] गोप-ह्यो, ग्रहीरिन; ( सुपा ४३२ ) । गोवालिय पुं [ गोपालिक ] गोप, अहीर, ग्वाला ; ( सुमार् ४३३)। नोवालिया स्री [ गोपालिका ] गोप-स्री, गोपी, अहीरिन ; ( णाया १, १६ )। गोवालो स्रो [ गोपालो ] वल्ली-विशेष ; (पण्ण १)। गोविअ वि [ दे ] ग्र-जल्पाक, नहीं वोलने वाला; (दे २,६७)। गोविअ वि [गोपित ] १ छिपाया हुआ ; २ रिच्चत ; ( सुर १, ८८; निर १, ३)। गोविआ स्रो [ गोविका ] गोपांगना, ब्रहीरिन ; ( कुमा ; गा ११४)। गोविंद् पुं [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ख्यात एक योग-विषयक यन्थ-कार ; २ एक जैन मुनि ; ( पंचव ; णंदि )। गोविंद् पुं [ गोविंन्द् ] १ विष्णु, कृष्ण ; २ एक जैन मुनि; (ठा १०)। °णिज्जुत्ति स्त्री [°निर्युक्ति ] इस नाम का एक जैन दार्शनिक यन्थ ; (निचू ११)। गोविह्छ न [ दे ] कन्चुक, चोली; ( दे २, ६४ )। गोवी स्त्री [दे] वाला, कन्या, क्रमारी, लड़की ; (दे २, ٤٤) ١ ्योवी स्त्री [ गोपी ] गोपाङ्गना, अहीरिन; ( सुपा ४३५ )। भीव्यर [ दे ] देखो गोवर ; ( डप ४६३ ; ४६७ टी )। ुगोस पुंन [दे] प्रभात, सुबह, प्रातः-काल ; (दे २, ६६; सण; गउड; वन ६; पंचन २; पाद्य; पड्; पत्र ४)। गोसंधिय वुं [ गोसंधित ] गोपाल, ब्रहीर ; ( राज ) । वीसग्ग पुंत [ दे. गोसर्ग ] प्रातः काल, प्रभात ; ( दे २, ६६;पात्र )। मीसण्ण [ दे ] मूर्ख, वेवकूफ; ( दे २, ६७; पड् ) । गोसाळ १ पुं. व. [गोशाळ ] १ देश-विशेप ; (पडम रे-गोसालग ∫ ६८, ६४ )। 🤏 पुं. भगवान् महावीर का एक शिष्य, जिसने पीछे अपना आजीविक मत चलाया था; ( भग १५ )। ∕गोसाविञा स्त्री [दें] १ वेरया, वाराङ्गना; ( मुच्छ ४४ ) । २ मूर्ख-जननी ; ( नाट--मुच्छ ७०)।

गोसिय वि [दे] प्राभातिक, प्रातःकाल-संबन्धी; (सण)।
गोसीस न [गोशीर्ष] चन्दन-विरोष, सुगन्धित काष्ठविशेष; (पग्रह २, ४; ४; कप्प; सुर ४, १४; सण)।
गोह पुं [दे] १ गाँव का मुखिया; (दे २,५६)। २ भट,
समट, योद्धा; (दे २, ५६; महा)। ३ जार, उपपित;
(उप प्ट २१४)। ४ सिपाही, पुलिस; (उप प्ट ३३४)।
४ पुरुष, आदमी, मनुष्य; (मुच्छ ४७)।
गोहा देखो गोधा; (दे २, ७३; भग ६,३)।
गोहिया स्त्री [गोधिका] १ गोधा, गोह, जलजन्तु-विरोष;

( सुर १०, १८६ )। २ सॉप की एक जाति; (जीव २)।
३ वाय-विरोष; ( अनु )।
गोहुर न [ दे ] गोमय, गो-विष्ठा; ( दे २, ६६ )।
गोहुर पुं [ गोधूस ] अन्न-विरोष, गेहुँ; ( कस )।
गोहिर ) पुं [ गोधिर ] जन्नु-विरोष, सॉप की तरह का जगोहिरय े नावर; ( पउम ४८, ६२; ६१ )।
°गगह देखो गह=श्रह; ( गउड )।
°गगहण देखो गहण=श्रहण; ( अभि ४६ )।
°गगहण देखो गहण=श्रहण; ( अभि ४६ )।

इत्र सिरिपाइअसहमहण्णवे गत्राराइसहसंक्लाणे बारहमो तरगो समतो।



घ

घ पुं [ घ ] कंगठ-स्यानीय व्यञ्जन वर्ण-विरोष ; ( प्राप ; प्रांमा ") । घअअंद न [ दे ] मुक्तर, दर्पण ; ( पर् )। घई ( ग्रुप ) य पाद पूरक श्रीर अनर्थक अव्यय ; (हे ४,४२४ ; कुमा)। घओथ रेपुं ["चृतोद"] र विसम्द-विशेष, "जिसका पानी घओद र्री के तुल्य स्वादिष्ठ है; (इक; ठा ७)। २ मेघ-विशेष ; (तित्थ ) ३ वि. जिसका पानी घी के समान मधुर हो ऐसा जलाराय। स्त्री—°आ, °दा ; ( जीव र; राय )। घंघ पुं [दे] गृह, मकान, घर; (दे २, १०४)। °साला स्ती [°शाला] श्रनाथ-मण्डप, भिनुकों का आश्रय-स्थान ; ( ग्रोघ ६३६ ; वव ७ ; ग्राचा )। घंघल ( अप ) न [ फकर ] १ फगड़ा, कलह ; ( हे ४, ४२२)। २ मोह, घवराहट ; (कुमा)। र घंघोर वि दि] भ्रमण-शील, भटकने वाला; (दे २, १०६)। यंचिय पुं [दे] तेली, तेल निकालने वाला ; गुजराती में 16031 'घांची' ; ( सुर घंट पुंस्त्री [घण्ट] घण्टा, कांट्य-निर्मित वाद्य-विशेष ; ( श्रोघ प्ह भा )। स्त्री-°टा; (हे १, १६५; राय )। भंटिय पुं [ घाण्टिक ] घण्टा वजाने वाला ; ( कप्प )। घंटिया स्त्री [ घण्टिका ] १ छोटा घण्टा ; ( प्रामा )। २ किकिंखी; (सुर १, २४८; जं २)। ३ ब्राभरण-विशंष ; ( णाया १, ६ )। घंस पुं [ घर्ष ] घर्षण, विसन ; ( णाया १, १—पत्र ६३ )। घंसण न [ घर्षण ] धिसन, रगड़ ; (स ४७)। घंसिय वि [ घर्षित ] घिसा हुआ, रगड़ा हुआ; ( औप ) । धक्कुण देखो घे। ्रिधम्बर न [दे] घवरा, लहँगा, स्त्रियों के पहनने का एक वस्त्र ; (दे २, १०७)। घग्वर पुं[ घर्वर ] १ शब्द-वितेष ; (गा ८००)। २ खोखता गता ; "धग्वरगत्तिम" (दे ६, १७) । ३ खोखता मावाज; "रुयमाणी धग्वरेख सहेख" ( सुर २, ११२)। ४ न साड्यल, रोवाल वरेरः का समूह ; ( गडड )। घट् सक [घर्र्] १ स्पर्त करना, छूना । २ हलना, चलना। ३ संवर्ष करना। ४ म्राहत करना। घट्टा ; (धुपा

११६)। वक् —घट्टंत, ( ठा ७ )। काक —घट्टिज्जंत; . (से २,७ )। घट्ट असे भिशा अष्ट होना । घटर ( पड् )। घट पुं [दे] १ कुपुम्भ रंग से रँगा हुआ वस ; २ नदी 🦝 घाट; ३ वेणु, वंश; (दे २, १११)। घट पुं [घट] १ शर्कराप्रभा-नामकः नरक-भूमिका एक नरकावासः; (इक)। र पुन जमाव: ( श्रा रू )। ३ समूह, जत्था; "हयवद्वाइं" (सुपा २५६)। ४ वि. गाढा, निविड़ ; "मूल-घटकररुह अरे'' (सुपा ११)। घट सुअ न [ दे घट्टा शुक्र ] वस्न-विशेष, बूटेदार कीसुम्भ वस्रं : (कुमा )। घट्टण न [घट्टन] १ जूना, स्पर्श करना। हिलना ; (दस ४)। घट्टणग पुं [ घट्टनक ] पात्र वगैरः को चिक्रना करने के लिए उस पर विक्षा जाता एक प्रकार का पत्थर ; ( वृह ३ )। घट्टणया ) स्त्री [घटना ] १ त्राघात, ब्राहनन ; ( ग्रीप ; घट्टणा र्राटिश र ) । २ चलन, हिलन ; ( ग्रोघ ६),। ३ विचार ; ४ प्रच्छा ; ( बृह ४ )। ५ कदर्थना, पीई। ; ( आचा )। ६ स्पर्श, छूना ; ( परण १६ )। घट्टय देखो घट्ट ; ( महा )। 🕟 🗟 घष्टिय वि [ घष्टित ] १ त्राहत, संवर्ष-युक्त ; (जं १ )। २ प्रेरित, चालित : ( पण्ह १, ३ )। ३ स्टुब्ट, छुत्रा हुमा; (जं१; राय)। घट्ट वि [घृष्ट] १ विसा हुआ; ( हे२, १७४; औप; सम१३७)। घड सक [घट्] १ चेष्टा करना । २ करना, बनाना । ३ स्रक. परिश्रम करना । ४ संगत होना, मिलना । घडइ ; (हे १, १६१) वक्र—घडंत, घडमाणः ( से १, ४ : निवू १ )। कृ—घडियञ्च ; (गाया १,१—पत्र ६०)। घड सक [ घटय् ] १ मिलाना, जोड़ना, संयुक्त करना । १ वनाना, निर्माण करना । ३ संचालन करना । घडेइ : ( हे ४, ५०)। भवि — वडिस्सामि; (स ३६४)। । वक्त- घडंत ह (सुपा २५५) । संक्र- घडिअ ; (दस ४, १)। घड पुं [घट] घड़ा, कुम्भ, कलश ; (हे १,१६४)। °कार पुं [ कार ] कुम्भकार, मिटो का वरतन वनाने वाला ; (उप पृ ४११) । "चेडिया स्री [ "चेटिका ] पानी भरने वाली दासी, पनिहारी ; (सुपा ४६०) । °दास पुं [°दास ] पानी भरने वाला नौकर ; (याचा) । °दासी स्त्री [°दासी] पानी भरने वाली, पनिहारी ; (सुत्र १,१४) ी

घड वि [ दे ] सृष्टीकृत, बनाया हुआ : (पड्) । 🗸 घडइअ वि [ दे ] संकुचित ; (पड्) । 🗸 घडग पुं [घटक ] छोटा पड़ा ; (जं २ ; अणु)। घडण न [घटन] १ घड़ना, कृति, निर्माण ; ( से ७,७१ )। ्र यत्न, चेष्टा, परिश्रम ; (अनु ४ : पंग्रह २,१)। घडणा स्त्री [घटना] मिलान, मेल, संयोग ; (सूत्र १,१,१)। घडय देखो घडग ; (ज २)। घडा स्त्री [ घटा ] समृह, जत्था ; (गउड) । घडाघडी स्त्री [ दे ] गोष्ठी, स्मा, मण्डली ; (पड्)। घडाव सक [ घट्यू ] १ बनाना । २ बनवाना । ३ संयुक्त करना, मिलाना । घडांवर ; (ह ४,३४०) । संक्र- घडा-ं वित्ता ; (त्र्रावम्) । चिंडि° स्री [ घटी ] देखो घडिआ=घटिका ; (प्रास् ११)। °मतय, °मत्तय न [ °मात्रक ] छोटे घड़े के; आकार का पात्र-विशेष ; (राज ; कस) । "जंत न [ "यन्त्र ] रेंट, पानी निकालने की कल ; (पात्र)। ঘঙ্জিঞা বি [ ঘটিরে ] ৭ ছল, निर्मित; (पात्र) । ২ संसक्त ं संबद्ध, श्लिष्ट, मिला हुत्रा ; (पात्र ; स १६४ ; त्रीप ; महा)। ্ডাভিअघडा स्रो [ दे ] गोष्ठी, मण्डली ; ( दे २, १०४)/। মঙ্কিমা स्त्री [ घंटिका ] १ छोटा घड़ा, कलरी; (गा ४६०; श्रा २७)। २ घड़ी, मुहूर्त ; (सुपा १०८)। ३ समय बताने वाला यन्त्र, घटी-यन्त्र ; (पात्र) । °लय न [ °लय ] घण्टा-ं गृह, घण्टा बजाने का स्थान ; (सुर ७, १७)। घडिआ ) स्त्री [दे] गोष्टी, मण्डली ; (षड् ; दे२,१%)। घडी घडी सी [घटी ] देखो घडिआ ; (स २३८ ; प्रारू)। घडुक्कय पुं [ घटोत्कच ] भीम का पुतः (हे ४,२६६)। घडुव्सव वि [ घटोद्भव ] १ घट से उत्पन्न ; २ पुं ऋषि-ंविशेष, अगस्त्य मुनि ; (प्रारू)। घढ न [दे] थूहा, टोला, स्तूप ; (पात्र) । 🗸 घण पुं [ घन ] १ मेघ, बादल ; ( सुर १३, ४४ ; प्रास् ७२) । २ हथौड़ा; (दे ६,११) । ३ गणित-विशेष, तीन अंकों

का पूरण करना, जैसे दो का धन आठ होता है; (ठा १०- पत्र ४६६ ; विसे ३५४०)। ४ वाच का शब्द-विशेष, कांस्य-ताल वगैरः ; (ठा २,३) । ५ वि. दृढ्, ठोस ; (ग्रौप) । ६ अविरल, निविड, निरिछ्द, सान्द्र (कुमा: औप)। ७ गाढ़, प्रगाह । "जाया पीई घणा तेसि" (उप १६० टी) । 🕒 मतिशय, मधिक, ब्रत्यन्त । (राय)। ६ कठिन, तरलता-

रहित, स्त्यान ; (जी ७; ठा ३, ४)। १० न देव-विमान-विरोप : (सम ३७)। ११ पिएड ; (सूझ १,१,१)। १२ (भग)। °णिचिय वि [ °निचित ] अत्यन्त निविद ; (भग ७, ८; श्रोप) । °तव न [· °तपस् ] तपरचर्गा-विरोप; (उत ३) श °द्ंत पुं [ °द्न्त ] १ इस नाम का एक अन्त-र्द्वीप ; २ उसका निवासी मनुष्य ; (ठा ४,२)। : [ °माळ ] वैताढ्य पर्वत पर स्थित, विद्याघर-नगर-विरोप ; (इक)। भुइंग पुं [ मृदङ्ग ] मेघ की तरह गंभीर आवाज वाला वाय-विशेष ; (त्रीप) । °रह पुं [ भ्रथ ] एक जैन मुनि ; (पडम २०, १६) । °वाउ पुं [ °वायु ] स्त्यान वायु, जो नरक-पृथ्वी के नीचे है ; (उत ३६)। वाय पुं [वात] देखो वाउ; (भग; जी ७)। वाहण पुं [ वाहन ] विद्याधरों के एक राजा का नाम; (पडम ४,७७)। विज्जुआ , स्री [°विद्युता] देवी-विशेष, एक दिक्कुमारी देवी का नाम ; (इक)। °समय युं [ °समय ] वर्षा-काल, वर्षा ऋतु ; . (कुमा ; पाञ्च) । घणघणाइय न [ घनघनायित ] स्थ का चीत्कार, अव्यक्त शब्द-विरोष ; (पण्ह १,३) । घणवाहि युं [ दे ] इन्द्र, स्वर्ग-पति ; (दे २, १०७)। घणसार पुं [घनसार ] कपूर ; (पात्र; भिव)। "मंजरी स्त्री [ "मञ्जरी ] एक स्त्री का नाम ; (कप्रू )! घणा सी [ घना ] धरणेन्द्र की एक अत्र-महिषी, इन्द्रांगी-विशेष : (खाया २,१—पत्र २११) । घणा स्त्री [ घृणा ] घृणा, जुगुन्ता, गर्हा ; (प्राप्त )। घणिय न [ घनित ] गर्जना, गर्जन ; (धुञ्ज २०) । घणोदहि पुं विनोद्धि । पत्थर की तरह कक्रिन जल-समृह ; (सम ३७)। °वलय न [ °वलय ] नलयाकार कटिन जल-समूह ; (पण्ण २)। घण्णा वुं [दे] १ वर, वन्नस्, छाती ; १ वि. रक्त, रंगा े हुआ; (दे २, १०१)। घत्त सक [ क्षिप् ] १ फेंक्ना, डालना । २ प्रेरना । घता ; (हे.४,१४३)। संक्र—"ग्रंकाग्रो घत्तिऊण वरवीणं" (पटम ७८,२० ; स ३६१) । घत्त सक [प्रह् ] प्रहण करना । भवि—घतिस्स ; (प्रयो ३३) । घत्त सक [ गवेषय] खोजना, ढूँदना । प्रत्यः; (ह ४,१८६) । १ सँक-धतिभः; (इसा) । १००० १ १ १०० १ १०० १ A March of the Contract of the

घत्त वि [ घात्य ] १ मार डालने योग्य: २ जो मारा जा सके ; (पि २८१ ; सूत्र १, ७, ६ ; ८ )। घत्तण न [ क्षेपण ] फेंक्ना ; (कुमा)। घत्ता स्री वित्ता विन्द-विशेष ; (पिंग) । घत्ताणंद न [ घत्तानन्द ] छन्द-विशेष ; (पिंग) । घत्तिय वि [ क्षिप्त ] प्रेरित ; (स २०७)। घट्य वि [ ग्रस्त ] १ भित्तत, निगला हुत्रा, क्वलित ; (पडम ७१,४१: पग्ह १, ४)। २ आकान्त, अभिभूतः (सुपा ३४२; महा)। धम्म पुं [ धर्म ] धाम, गरमी, संताप ; ( दे १, ८७ ; ना ४१४)। र पसीना, स्वेद ; ( हे ४,३२७)। घम्मा स्त्री [ घर्मा ] पहली नरक-पृथिवी ; (ठा ७)। ्र घम्मोई स्त्री [ दे ] तृष-विरोष ; ( दे २, १०६ )। घममोडी स्री [दे] १ मध्योह काल ; २ मशक, मञ्छर, चुद्र जन्तु-विशेष ; ३ श्रामणी-नामक तृण; ( दे २, ११२)। घय न [ घृत ] धी, धत ; (हे १, १२६ ; सुर १६, ६३)। °आसच पुं [ शश्चच ] जिसका वचन घी की तरह मधुर लगे ऐसा लिधमान् पुरुष ; ( त्र्यावम )। °िकट्ट न [ ° कि ह ] घी का मैल (धर्म २)। ° कि हिया स्त्री [°िकट्टिका] धीकामैल; (पत्र४)। °गोलन ि गील ] घी और गुड़ की वनी हुई एक प्रकार की मीठाई, मिण्टान्न-विरोप; ( सुपा ६३३ )। °घट पुं [ °घट ] घी का मैल; ( बृह १ )। °पुन्न पुं[ °पूर्ण ] वेवर, मिष्टात्र-विरोप ; (उप १४२ टी) । °पूर पुं [ °पूर ] घेवर, मिष्टान-विशेप; ( धुपा ११ )। °पूसमित्त पुं [ °पुष्यमित्र ] एक जैन मुनि, मार्यरिचत सुरि का एक शिष्य; (म्राचू १)। °मंड पुं [ °मण्ड ] ऊपर का घी, घृतसार ; ( जीव ३ )। °मिल्लिया स्नी [ °इलिका ] धी का कीट, चुद्र जन्तु-विशेष ; (जो १६)। भेह पुं भिघ । ची के तुल्य पानी वरसने वाली वर्ष ; (जं३)। °वर धुं [°वर] द्वीप-विशेष ; ( इक )। °सागर पुं ि °सागर ] समुद-विरोप ; (दीव )। घयण पुं [ दे ] भागड, भडना ; ( उप पृ २०४ ; २०५ ; पंचव ४ )। घर पुंत [ गृह ] घर, मकान, गृह ; ( हे २, १४४ ; ठा ४, १ ; प्रास् ४४ )। °कुडी सी [ °कुटी ] १ घर के वाहर की कोटरी ; २ चौक के भीतर की कुटिया ; (ब्रोघ १०१)। ३ सी का सरीर; (तंदु)। °कोइला, °कोइलिआ सी |

िकोकिला ] गृहगोधा, छिपकली ; (पिंड; सुपा ६४०)। 'गोलो स्नी [ 'गोली ], गृहगोधा, छिपऋती ; ( दे २, १०१)। 'भोहिआ स्त्री ('भोधिका ) छिपकली, जन्तु-विशोष ; (दे २, १९ ) । °जामाउय पुं [ °जामातृक ], घर-जमाई, समुर-घर में ही हमेशा रहने वाला जामाता ; ( गाया १, १६ )। °तथ पुं [ °स्थ ] गृही, संसारी, घरवारी ; ( प्रासू १३१ )। °नाम न [ °नामन्] असली नाम, वास्तविक नाम; ( महा ) । °वाडय न [ °पाटक ] ढकी हुई जमीन वाला घर; (पाअ)। वार न [ दार ] घर का दरवाजा; (काप्र १९४)। °संउणि पुं [ °शकुनि ] पालतू जानवर ; ( वव २ ) । °समुदाणिय पुं ि अमुदानिक । आजीविक मत का अनुयायी साधु ; ( श्रीप )। °सामि पुं [ °स्त्रामिन् ] घर का मालिक ; (हे २, १४४)। 'सामिणी स्त्री ['स्वामिनी] गृहिणी, स्त्री; (पि ६२)। °सूर [ श्रूर] अलीक शूर, भूठा शूर, घर में हो वहादुरी दखाने वाला ; (दे)। घरंगण न [ गृहाङ्गण ] घर का ब्रॉगन, चौक; (गा ४४०)। घरग देखो घर ; ( जीव ३ )। घरघंट पुं [ दे ] चटक, गौरैया पत्ती ; /( दे २, १०७ ; पाद्य )। घरघरग पुं [दे] त्रीवा का ग्राभूषण-विशेषु /; (जं १)। घरट पुं [घरट] अन्न पीसने का पाषाण यन्त्र; ( गा ८००; सण )। घरट पुं [ दे ] अरबट, अरहट, पानी का चर्खा; (निचू १)। घरट्टी स्त्री [ घरट्टी ] रातन्नो, तोप ; ( दे ३, १० )। घरणी देखो घरिणी ; ''तं वरघरणिं वरणिं व" ७२८ टी ; प्रास् ४१ )। घरयंद पुं [ दे ] आदर्श, दर्पण, शीशा/; ( दे २, १०७ )। घरस पुं दि. गृहचास] गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम ; ( वृह ३ )। घरसण देखो घंसण ; (सण)। वरिणी स्त्री [ गृहिणी ] वरवाली, स्त्री, भार्यी, पत्नी ; ( उप ७२८ टी; से २, ३८; सुर २, १००; कुमा)। घरिल्छ पुं [ गृहिन् ] गृही, संसारी, घरवारी; (गा ७३६)। घरिल्ला स्त्री [ गृहिणी ] घरवाली, स्त्री, पत्नी ; ( कुमा) । घरित्ली स्त्री [ दे ] गृहिषी, पत्नी; ( दे २, १०६ )। 🦯 घरिस पुं [ घर्ष ] धर्षण, रगड़ ; ( गाया १, १६ )। घरिसण न [ घर्षण] वर्षण, रगड़ ; ( सण )। घरोइला स्त्री [ दे ] गृहगोधा, क्रिफली ; ( पि १६८)

घरोल न [ दे ] गृह-भोजन-विशेष ; ( दे रे, १०६.)। घरोलिया ) स्त्री [दे] गृहगं धिका, जिपकली ; गुजराती में ) 'घरोली' ; (पण्ह १, १; दे २, १०४)। ्चलघल पुं [ घलघल ] 'घल घल' त्रावाज, ध्वनि-विरोष ; (विपा १, ६ घल्ल सक [ क्षिप् ] केंकना, डालना, घालना। घल्लाइ: घल्लंति ; ( भवि; हे ४, ३३४ ; ४२२ )। घल्ल वि [दे] अनुरक्त, प्रेमी ; (दे २, १०/१)। घल्लिअ वि [ क्षिप्त ] फेंका हुत्रा, डाला हुत्रा ; ( भवि )। घिल्लिअ वि [दे ] घटित, निर्मित; किया हुआ; "ग्रइफ़्र्रॅ गं तेयवि घल्लियो तिक्खखनगगुरुघाय्रो" ( सुपा २४६ ) । घस सक [ घृष् ] १ विसना, रगड़ना । २ मार्जन करना, सफा करना । घसइ ; ( महा ; षड् ) । संक्र—"घसिऊण अरियक्द्रं अग्गी पन्जालियो मए पन्छा" ( सुर ७, १८६)। घसण देखो घंसण ; ( सुपा १४ ; दे १, १६६ )। घसणिअ वि [ दे ] अन्विष्ट, गवेषित ; ( षड् )। घसणी स्त्री [घर्षणी] सर्प-रेखा, वक लकीर; (स ३४७)। ्रभुंसा स्री [दे] १ पोली जमीन; २ भूमि-रेखा , लकौर; (राज)। घस्तिय वि [ घृष्ठ ] विसा हुआ, रगड़ा हुआ; ( दसा ४ )। घिसर वि [ प्रसित् ] वहु भज्ञक, वहुत खाने वाला; (श्रोध १३३ भा )। घसी स्त्री [दें] १ भूमि राजि, लकीर ; २ नीचे/उतरना, त्रवतंरण ; ( राज )। घाइ वि [ घातिन् ] घातक, नाराक, हिंसक ; ( गा ४३७ ; विसे १२३८; भग) 1 °कम्म न [°कर्मन्] कर्म-विशेष ; ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय. श्रीरं अन्तराय वे चार कर्म ; ( यंत ) °चउक्क न [ °चतुःक ] पूर्वोक्त चार कर्म; (प्रारू)। घाइअ वि [ घातित ] १ मारित, विनाशित; (गाया १, ८; उव )। र घवाया हुआ, जो शंक्ति-शुन्य हुआ हो, सामर्थ्य-रहित ; "करणाइ घाइयाई जाया ऋह वेयणा मदा" ( सुर ४, २३६ )। घाइआ स्त्री [घातिका] १ विनाश करने वांली स्त्री, मारने वाली स्त्री ; ( जं २ )। २ घात, हत्या; ३ घाव करना ; ( सुर १६, १४० )। घाइज्जमाण ) देखों घाय=इन्। **घाइय**व्व

घाइयव्व देखो घाय = घातय्। घाइर वि [ घायिन् ] सँधने वाला ; ( गा निन्ह )। घाउकाम वि [ हन्तुकाम] मारने की इच्छा वाला; ( णाया १, १५)। घाएंत देखो घाय=हन् घाड अक [भ्रंश ] अध्य होना, च्युत होना । घाडइ ; (षड्)। घाड पुं [ घाट ] १ मित्रता, सौहार्द ; (वृह. गाया १, २)। र मस्तक के नीचे का भाग; ( णाया १, ८--पत्र 933)1 घाडिय वि [ घाटिक ] वयस्य, मित्र ; ( णाया १, १ ; बुह १)। घृडिरुय पुं [ दे ] खरगोश की एक जाति (?) " जे तुह संगप्तहासारञ्जुनिवदा दुहं मए रुद्धा । घाडेरुयससया इव अवंधणा ते पलायंति " ( उप ७२८ टी )। घाण पुं दि । धानी, कोल्हू, तिल-पोइन-यन्त्र ; ( पिंड )। 🗸 २ घान, चक्की ब्रादि में एक वार डालने का परिमाण ; (सुपा १४)। घाण पुंत [ घाण ] नाक, नासिका ; " दो घाणां" ( पणण १४; उप ६४८ टो; दे २,७६) । "रिस पुंन [ "श्रीस् ] नासिका में होने वाला रोग-विशेष ; ( स्रोध १८४ भा )। घाणिंदिय न [ ब्राणेन्द्रिय ] नासिका, नाकः ( उत २६) । घाय सक [ हन् ] मारना, मार डालना, विनाश करना। वक्र--घाएह ; (उव) । वक्र--"घाए त रिडमः बहवे " (पउम ६०, १७)। घायंत ; (पउम २४, २६ ; विसे १७६३) क्यक — "से धर्गणे चिलाएग चोरमेणावइणा पंचिहं चोरसएहि सिद्धं हे घाइज्जमाण पासइ." ( गाया १, १८ )। वक्र—घाइयन्च ; ( पउम '६६, ३४ )। घाय सक [ घातय् ] मखाना, दूसरे द्वारा मार डालनां, विनाश - करवाना । वक् -- घायमाण; (सुत्र २, १) : कृ—घाइयव्व ; ( पउम ६६, ३४ )। घाय पुं [ घात ] १ प्रहार, चोट, वार ; ( पउम १६ २४)। २ नरकं; (स्त्रा १, ४, १)। ३ हत्या विनाश, हिंसा ; ( सूत्र १, १, २ )। ४ संसार ; ( सूहः ۹, ۷)

```
घायग वि [ घातक ] मार डालने वाला, विनाशक ; ( स
   २६४; सुपा २०७ )।
 घायण न [ हनन ] १ हत्या, नाश, हिंसा; ( सुपा ३४६; द्र
   २६ )। २ वि. हिंसक, मार डालने वाला; (स १०८)।
 घायण वुं [ दे ] गायक, गवैया; (दे २, १०८; हे २, १०४;
   पड् )।
 घायणा स्त्रो [हनन] मारना, हिंसा, वध; (पण्ह १, १ )।
 घायय देखो घायगः ( विसे १७६३; स २६७ )।
 घायावणा स्त्री [ घातना ] १ मखाना, दूसरे द्वारा मारना;
   २ लुटपाट मचवानाः " बहुग्गामवायावणाहि
   (विपा १, ३)।
 घार अक [ घारय ] १ विष का फैलना, विष की असर से
   वेचेन होना । २ सक विष से वेचेन करना । ३ विष से मारना ।
   क्रम-- "धारिज्जंतो य तथ्रो विसेण " ( स १८६ ) हेक्--
   घारिज्जिउं ; (स१८६)।
ं घार पुं िदे ो प्राकार, किला, दुर्गः, (दे २, ९०८)।
, घारंत पुं [दे] पृतपूर, घेवर, एक जात की मीशई; (दे २,
   905)1
 घारण न [ घारण ] विप की असर से होने वाली वेचैनी;
   (सुपा १२४)।
 घारिय वि [घारित] जो विष की श्रसर से वेचैन हुत्रा हो; "त-
  त्तत्रो भोगो । सन्वत्थ तदुवघाया विसघारियभोगतुल्लोत्ति" (उप
  ४४२) । " विसवा(? घा)रियस्स जह वा घणचन्दरणकामि-
  णीसंगी" (उवर ६७)। "विसघारिश्रो सि धत्रिश्रो सि मोहेण
  किंव टगित्रो सि" (सुपा १२४; ४४७)।
 घारिया स्त्री [ दे ] मिष्टान्न-विरोष, गुजराती में जिसे 'धारी'
  कहते हैं ; (भविं)
 धारी स्त्री [दे] १ शकुनिका, पिद्य-विशेष ; (दे २,१०७;
  पात्र)। २ छन्द-विरोप ; (पिंग)।
 धास पुं [ घास ] तृण, पशुत्रों को खाने का तृण ; ( दे रं,
  = १ ; भीप )।
 घास पुं [ प्रास ] १ कवल, कीर ; (ब्रीप ; उत्त २)।
  माहार, भोजन ; (भ्राचा ; स्रोघ ३३०)।
 घास पुं [ घर्ष ] घर्षण, रगड़ ; "जो मे उवज्जिओ इह कर-
  रह्यसचेचा चरवाघासेचा'' (सुपा १४)।
 घासंसणा सी [त्रासंपणा] माहार-विषयक शुद्धि अशुद्धि
  का पर्यालोचन ; (भोष ३३८)।
```

घि देखो घे । भवि—घिच्छिइ; (विसे १०२३)। कर्म — घिप्पंति; (प्रास् ४)। संक्र—धित्तृण ; (कुमा ७, ४६)। हेक्र— घित्तं ; (सुपा २०६)। क्र—घित्तव्व ; (सुर १४,७७)। घिअ न [ घृत ] घो, घोव, आज्य ; (गा २२) । घिअ वि [ दे ] भर्त्सित, तिरस्कृत, श्रवधीरित; (दे 🛪,१०८) 🛵 विं ) gं [ ग्रीष्म ] १ गरमी की ऋतु, त्रीष्म काल ; घिंस ∫ "वि सिसिरवासे" ( श्रोध ३१० भा ; उत्त २, ८ ; वि ६; १०१)। २ गरमी, अभिताप ; (स्अ १, ४, ३)। घिट्ठ वि [ दे ] कुञ्ज, कूत्रड़ा ; (दे २, १०८) । √ घिट्ठ वि [ घृष्ट ] विसा हुआ, रगड़ा हुआ ; ( सुपा २७८ ; गा ६२६ अ)। घिणा स्त्री [ घृणा ] १ जुगुप्सा ; २ दया, अनुकम्पा ; (हे १, १२८)। घित्त (त्रप) वि [ क्षिप्त ] फेंका हुआ, डाला हुआ ; (भवि)। घित्तुमणं, वि [प्रहोतुमनस् ] प्रहण करने की इच्छा वाला; (सुपा २०६)। घित्रण) देखो घि। घिप्पं घिस सक [ ग्रस्] ग्रसना, निगलना, भन्नेष करना । विसद् (हे ४, २०४) । घिसरा स्री [दे] मछली पकड़ने की जाल-विशेष ; (विपा १, ५--पत्र ८४) । घिसिअ वि [ ग्रस्त ] क्वलित, निगला हुत्रा, भन्तित ; (कुमा ७, ४६ )। घुंघुरुड पुं [ दे ] उत्कर, इंग, समूह ; (दे २, १०६) । घुंट पुं [दे ] घूँट, एक वार ंपीने योग्य पानी आदि ; (हे ४, ४२३) । धुग्घ ) (अप) पुन [धुग्धिका ] कपि-चेष्टा, वन्दर की घुग्धिअ र्चेष्टा ; (हे ४, ४२३ ; कुमा )। घुग्घुच्छण न [ दे ] खेद, तकलीफ, परिश्रम; (दे २,११०)। घुग्धुरि पुं [ दे ] मण्डूक, भेक, मेड्क र् ( दे२,१०६ )। घुग्घुस्सुअ वि [दे] निःशंक होकर गया हुआ ; /(५३)। घुंग्युस्सुस्य न [दे] सांशंक वचन, श्राशंका-युक्त वाणी ; (दे २, १०६)। घुघुघुघुघ अक [ घुघुघुघाय ] 'घुवु' आवाज फरना, घूब का बोलना । बर्क - घुघुघुघुघुघँत ; (परम १०४,४६)। घुघुय अक [ घुघूय् ] कपर देखो । नक- घुघुयंत'; ( णाया १, ५-- पत्र १३१ )।

```
घुट्टघुणिअ न [दे] पहाड़ की वड़ी शिलाः, ∕(दे२,
 . ۱ ( ۱۹۹۰ ) .
   घुट्ट वि [ घुष्ट ] घोषित, ऊँची आवाज से जाहिर किया
 हुआ ; ( पउम ३, ११८ ; भवि )।
  घुडुक्क अक [ गर्जे ] गरजना, गर्जारव करना । धुडुक्कइ ;
 、 (意义, 384) 1 ' '
  घुण पुं [घुण ] काष्ट-भन्नक कीट ; (ठा ४, १ ; विसे
  . १४३६ )।
  घुणहुणिआ ) स्त्री [दे] कर्णोपकर्णिका, / कानाकानी ; (दे
  घुणाहुणी र, ११०; महा )।
  घुणिय वि [ घुणित ] घुणों से विद्व ; (दृह १)।
  घुण्ण देखो घुमा वक् - घुण्णंत (नाट)।
  घुण्णिंस वि [ घूणित ] १ घुमा हुत्रा ; २ भ्रान्तं, भटका
    हुया ; (दे ८, ४६)।
  घुत्तिअ वि दें ] गवेषितं, अन्वेषितः ; (दे २, १०६/)।
  घुन्न ) देखो घुमम । धुमइ ; (पिंग )। वह-
  घुमः ( पण्ह ५; ३)।
 ्युमद्यमिय वि [ घुमद्यमित १ जिसने 'बंग धुम' श्रावाज
    किया हो वह ; २ न 'वुम ह्यम' ध्वनि ; "महुरगंभीरघुमवुमि-
 ियत्रेरमहर्लं" (ेसुपा ५००) । 🗀 💠
ि घुम्म अक [ घुर्ण ] घूमनाः चकाकार फिरना । धुम्मइ :
ि (हे ४, १९५७) ; पड्) । वक्त-ध्रुममंत, ध्रुमममाण ;
ः (हेका ३३; धाया ७, ६)ाः संक्र—घुस्मिऊण ;
ि ('महाँ') कुर हा हो है (है ।
 भूममण न [ घूर्णन ] चंकाकार अमण ; ( कुमा )।
ं घुम्मिय वि [ घूणित ] धुमा हुआ, चक की तरह फिरा हुआ;
    ( हुपा हरें ) ( जिल्हा के अपने के अपने
धुम्मिर वि [ घूर्णित् ] बुमने वाला, फिरने वाला; चक्रांकार
    घूमने वाला ; ( डप प्र ६५; गा नंदन ; गउड)।
: द्वायम पुं [दो ] एक तरह को पंतथर, जो पात्र वगैरः को चिकना
    करने के लिए, उस पर विसा जाता है ; ( पिंड) । ः
ि चुरहुर दिसो खुरुं चुरा वक्त चुरहुरंत ; ( श्रा१२)।
  घुरुक्त ग्रक [ दे ] धुरकना, धुड्कना, गरजना । "धुरुक्तंति
क्रा<mark>ल्ला";( म्हा</mark>.) (ते, हा u. ते)
  घुरुघुर त्रक [ घुरुघुराय्] घुरबुराना, 'झुर घुर' आवाज कर-
्राः ना, व्याघ्र वगैरः का वोजना । घुरुवरतिः (पि १४८)। वक्त-
    घुरुघुरायंत ; (सुपा ४०४)।
  घुरुघुरि पुं [ दे ] मगह्क, मेडक, भेक; (दें २,१०६)
```

```
घुरुघुर ) देखो घुरुबुर। वुरुहुरई ; ( महा )। इक —
घुरुहुर 🜖 घुरुघुरुनाण ; (महा) ।
घुल देखो घुम्स । घुलइ ; (ह ४,११७) ।
घुलकि स्नी [ दे ] हाथी की श्रावाज, करि-राव्य; ( पिंग )ः
घुलघुल त्रक [ घुलघुलाय् ] 'वुल घुल' म्रावान;करना।
  वक्र —घुलघुलाअमाण ; (पि ४४८) । 😁
घुलिअ वि [ घूर्णित ] चकाकार घुमा हुया ; (कुमा)।
 घुल्ला स्त्री [ दे ] कीट-विशेष, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति;
  (१एए १)।
 घुसण देखो घुसिण ; ( कुमा )।।
घुसल सक [ सथ्] मयना , विलोइन करना ।
  (हे४, १२१)।
घस्मलिस वि [ मथित ] मथित, विलोड़ित ; े ( कुमा ) ।
घुसिण न [घुन्णः] कुङ्कुम, सुगन्धित द्रव्य-विरोत्र,
  केसरः; (हे १, १२८)।
घुसिणरुल वि [ घुसुणवत् ] कुङ्क्रम वाला, कुङ्क्रम-युक्त ;
  ( कुमा )।
घुसिणिअ वि [दे ] गवेषित, अन्विब्ट ; (दे २, १०६ ) ।/
घुसिम न [दे] धुस्य, कुद्कुम ; (पड्)।
 घुसिरसार न [ दे ] अत्रस्नान, विवाह के अवसर में स्नान
  के पहले लगाया जाता मसुरादि का पिसान ; ( हे २, ११०)।
 घूअ पुंसी [ घूक ] उल्क, उल्ल्, पिन-विरोष हे ( णाया
  १, ⊏ः पर्जम १०४, ४६ )। स्त्री—घूईः (विपा १,
  ३')। 'ारि पुं [ 'ारि ] काक, कौत्रा, वायस ; ( तेंदु )।
 घूणाग वुं [ घूणाक ] स्वनाम-ख्यात सन्निवेश-विशेषः
 'विशेष ; (' आचू '१ ) ।
घूरों स्त्री [दे] १ जङ्घां, जाँघ; २ खलका, रारीर का
  अवयुव विरोप ; "गहभाग वा घूराओ कर्पेति" (सृष्ठ
घे देखो गह = ग्रह् । घेइ ; ( घड् ) । भवि — घेच्छं ; ( विसे
१११२१)। कर्म- घेपाइ : (हे ४, २४६)। काक्र-
 घेष्पंत, घेष्पमाण ; (गा ४८१; मग् ; स १४३) । संक्र--
 घेऊण, घक्कुण, घेक्कुण, घेतुआण, घेतुआणं, घेतुण,
 घेत्तूणां ; (नाट-मालती ७१ ; पि ५८४ ; हे ४, २१० ;
 पि; उन ; प्राप्त ) । हेक् चेत्तुं, घेत्तूण; (हे ४,
 ३१० ; परम ११८, २४) । कू चेत्तव्व ;
  २१० हुः प्राप्तं 🕽 । ्
```

घेउर पुंन [दे] घेवर, धृतपर, मिञ्चान्न-विरोव ; "सा भणइ 'नियगेहेवि हु घयघेउरभायणं समाकुणइ '' ( सुपा 93)1 घेक्क्रण देखो घे। घेत्तुमण वि [ प्रहीतुमनस् ] प्रहण करने की इच्छा वाला; (पडम १११, १६)। घेपप° देखों घे। घेप्पंत घेपमाण घेवर [ दे ] देखो घेउर ; ( दे २, १०८ ) 🔏 घोट्ट ) सक [पा] पीना, पान करना । घोट्टइ; (हे ४, घोट्टय १०)। वक्र—घोट्टयंत ; (स २४७)। हेकु-घोट्टिउं ; ( कुमा )। घोड देखो । घुम्म घोडइ ; ( से ४, १० )। घोड ) पुंसी [घोट,°क ] घोड़ा, अरब, हय; (दे २, घोडग } १११ ; पंच ४२ ; उना ; उप २०८)। २ धुं. घोडय ) कायोत्सर्ग का एक दोष ; (पन १)। °रक्खग वुं [ °रक्षक ] अरवपाल ; ( उप ४६७ टी )। °ग्गीव षुं [ ° श्रीच ] त्रारवशीव-नामक प्रतिवासुदेव, नृप-विशेष ; (भ्रावम)। 'मुह न ['मुख] जैनेतर शास्त्र-विशेष ; (श्रणु)। घोडिय पुं [ दे ] मित्र, वयस्य ; ( वृह ४ )। घोडी स्त्री [घोटी ] १ घोड़ी ; २ वृत्त-विशेष ; "सीयल्ल-घोडिवच्चूलकयरखइराइसंकिरणे " ( स २४६ ) । घोण न [घोण ] घाड़े का नाक ; (सण )। घोणस पुं [घोनस ] एक जात का साँप; (पउम ३६, <sup>'</sup>૧७ ) <sub>|</sub> घोणा स्त्री [घोणा] १ नाक, नासिका ; (पात्र )। २ घोड़े का नाक; ३ सुत्रर का मुख-प्रदेश; (से २, ६४; गउड )। घोर अक [ घुर् ] निदा में घुर् घुर् आवाज करना । घोरंति ; (गा ५००)। वक्---धारंत; (स ४२४; उप १०३१ टी )। घोर वि [दे] १ नाशित, विनाशित ; २ पुं. गीध, पिन्न-विशेष; (दे २, ११२)। घोर वि [ घोर ] भयंकर, भयानक, विकट ; ( सूत्र १, ६, १ ; सुपा २४४ ; सर २, २४३ ; प्रास् १३६ ) ।/ २ निर्देय, निप्दुर ; ( पाद्य )। घोरि वुं [दे] रालभ-पर्य की एक जाति ; (दे २, १९१)।

घोल देखा घुम्म । घालइ; (हे ४,११७) । वह-घोलंत; (कप्प: गा ३७१; कुमा)। घोल सक [घोलय्] १ विसना, रगड़ना; २ मिलाना; (विसे २०४४ ; मे ४, ५२)। घोल न [दे] कपड़े से छाना हुआ दही; (पभा ३३) घोलण न [ घोलन ] घर्षण, रगड़ ; ( विसे २०४४ )। घोलणा स्त्री [ घोलना ] पत्थर वगैरः का पानी की रगड़ से गोलाकार होना ; (स ४७).। घोलवड ) न [दे] एक प्रकार का खाय द्रव्य, दह्रोवड़ा ; घोलवडय ( पभा ३३ : श्रा २० ; सुपा ४६**४** ) । घोळाविअ वि [ घोळित ] मिश्रित किया हुत्रा, मिलाया .हुब्रा ; ( से ४, ५२ )। घोलिअ न [दे] १ शिलातल ; २ इठ-कृत, वलात्कार ; (दे २, ११२)। घोलिअ वि [ घूर्णित ] घुमाया हुत्रा ; ( पात्र )। घोलिअ वि [ घोलित ] रगड़ा हुआ, मर्दित ; ( श्रीप )। घोलिर वि [ घूणित ] घुमने वाला, चकाकार फिरने वाला ; ( गा ३३८ ; स ५७८ ; गडड ) । घोस सक [घोषय ] १ घोषण करना, ऊँचे श्रावाज से जाहिर करना । २ घोखना, ऊँ चे ग्रावाज से ग्रध्ययन करना । घोसइ ; (हे १,२६० ; प्रामा) । प्रयो—घोसावेइ ; (भग)। घोस पुं [घोष ] १ ऊँवा आवाज ; ( स १०७ ; कुमा; गा ४४)। २ आभीर-पल्ली, अहीरों का महल्ला ; ( हे १, २६०) । ३ गोष्ठ, गौद्रों का वाड़ा; (ठा २,४-पत ८६; पाद्र)। ४ स्तनितकुमार देवों का दिज्ञण दिशा का इन्द्र; (ठा. २,३)। ४ उदात त्रादि स्वर-विशेष ; (वव १०) । ६ अनुनाद ; (भग ६, १)। ७ न देव-विमान-विशेष (सम १२, १७)। °सेण पुं [ °सेन ] सातवें वासुदेव का पूर्वजन्म का धर्म-गुरू, एक जैन मुनि; ( पडम २०, १७६ )। घोसण न [घोपण ] १ ऊँची आवाजः (निवृ १)। २ घोषणा, ढिड़ोरा पिटवा कर जाहिर करना; ( राय)। घोसणा स्त्री [घोपणा ] ऊपर देखो ; ( णाया १, १३; गा 🌂 ५२४)। घोसय न [दे] दर्पण का घरा, दर्पण रखने का उपक्ररण-विशेष : ( अंत ) । घोसाडई स्री [ घोषातकी ] लता-विशेष ; (पण्ण१७---पत्र ४३० )।

घोसालर्र स्वी [दे] सरद् ऋतु में होने वाली लता-विरोष; घोसाली (दे २, १९१; पण्ण १ — पत्र ३३)। घोसावण न [घोपण) घोषणा, डोंडी पिटवा कर जाहिर करना; (उप २९१ टो)। घोसिअ वि [घोपित] जाहिर किया हुमा; (उव)।

. इम सिरिपाइअसद्महण्णविम घमाराइसद्संकलणो तेरहमो तरंगो समतो ।

=

च

च पुं [च] तालु-स्थानीय व्यव्जन-वर्ण-विरोष; (प्राप; प्रामा)। चं म [च] इन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता अन्यय ;--- १ भौर, तथा ; (कुमा; हे २, १२१७) । २ पुनः, फिर; (कम्म ४, २३ ; ६६ ; प्रास् ४) । ३ व्यवधारण, निश्चय; (पंच १३)। ४ भेद, विरोप; (निवू १)। ५ मतिराय, भाधिक्य ; (भाचा ; निचू ४)। ६ भनुमति, सम्मति 🏒 (निचू १)। ७ पाद-पूर्ति, पाद-पूरण ; (निचू १)। चआ सी [ त्वक् ] चमड़ी, त्वचा; (पड्)। चइअ वि [शकित] जा समर्थ हुझा हो, राक्त; (से ६, ४९)। चइअ देखो चिविभ ; (पडम १०३, १२६)। चइअ वि [ त्थक्त ] मुक्त, परित्यक्त ; (कुमा ३,४६)। चइश्र वि [त्याजित] हु इवाया हुआ, मुक्त कराया हुआ ; (भोघ ११४)। चर्अ देखो चय = त्यज् 1 चड्य देखो चु । चर्रअ देखी चेर्अ; (पर्)। चर्उं १ देखो चय = त्यज् । चइऊण ∫ चइऊण देखो चु। चइत्त देखो चेइअ; (ह २, १३; कुमा)। √चइत्त पुं [ चेत्र ] मास-विरोष, चैत्र मास ; ( हे १,९४२ )। चंइसा देखा 📆 । चरताणं ) देखो चय=त्यज्। चइयव्व 🕽 चरद (शो) वि [ चिकित ] भीत, शंकित ; (यभि २१२)। चर्यव्य देखो चु । चंड वि [ चतुर् ] चार, संख्या-विशेष ; (उवा ; कंम्म ४,२ ; | जो ३३)। °आलीस स्रीन [ °चत्वारिंशत् ] चौमालीस, ४४; (पि ७५; १६६)। °कहन [ °काष्ठ] चारों दिशा ; (कुमा)। °कट्ठी स्त्री [ °काछी ] चौकडा, चौखडा, द्वार के चारों ओर का काठ, द्वार का डाँचा ; (निवू १)। °क्कोण वि [°कोण] चार कोण वाला, चतुरस्र ; (णाया १,१३)। °ग न देखो चउक्क = चतुष्क ; (दं ३०)। °गइ स्त्री [°गति ] नरक, तिर्थग्, मतुःय श्रौर देव की योनि; (कम्म ४, ६६) । "गइअ वि [ "गतिकः ] चारों गति में भ्रमण करने वाला; (श्रा ६)। °गमण न [ °गमन ] चारों दिसाएं; (कप)। °गुण, पगुण वि [ °गुण ] चौगुना; (हे १,१७१; पड्)। °चता स्रो [ °चत्वारिंशत्] संख्या-विशेष, चौब्रालीस; (भग)। °चरण पुं [°चरण ] चौपाया, चार पैर के जन्तु, पशुः; (उप ५६८ टी ; सुपा ४०६)। °चूड पुं [ °चूड] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम ; (पडम k, ४k)। °इ देखो °त्य ; (ह २, ३३)। °ट्टाणवडिअ वि [ °स्थानपतित ] चार प्रकार का ; (भग)। °णउइ स्त्री [ °नवति ] संख्या-विशेष, चौराणवे, ६४; (पि ४४६) । °णडय वि [ °नवत] चौराणहवाँ, ६४ वाँ ; (पडम ६४, १०६)। °णवइ, देखो °णउइ ; ( सम ६७ ; आ ४४)। °एवा (मन) देखा °पन्त ; ( पिंग )। °तिस, °तीस न [°त्रिंशत्] चौतीस, ३४; (भग; ग्रौप) । °तीसइम देखो °त्तीसइम ; (पडम ३४, ६१)। °तीसा स्री देखो °तीस (प्रारू)। °त्तालोस वि [ °चत्वारिंश ] चौभ्रालीसवाँ, ४४ वाँ ; (पडम ४४, ६८)। °त्तीसइम वि [ °त्रि'श ] १ चौतीसवाँ, ३४ वाँ; (कप्प)। ३ न सोलह दिनों का लगातार उपवास; (गाया १,१-पत्र ७२)। °त्थं वि िथा १ चौधा ; (हे १,१७१)। ३ पुन, उपवास ; (भग):। °त्थंचडत्थ पुन [:°थचतुर्थ ] एक एक उपनास ; (भग) । °त्यमत न [. °थमक ] एक दिन का उपनास ; ( भग )। °त्यमत्तिय वि [ °थमिकिक ] जिसमे एक उपवास किया हो वह ; (पण्ह २, १)। °िटयमंगल न [ °थोमङ्गल ] वधू-वर के समागम का चतुर्थ दिन, जिसके बाद जामाता अकेला अपने घर जाता है; (गा ६४६ म)। °तथी सी [ °थी ] १ चौथी । २ संप्रदान-विभक्ति, चौथी विभक्ति; (ठा ८)। ३ तिथि-विशेष; (सम ६)। °दंत देखो °इंत; (राज)। °द्स त्रि व [°द्शन् ] संख्या-विशेष, चौदहः (नव २; जी ४७)। 'दसपुब्ति पुं [ 'दशपूर्विन् ] चौदह पूर्व अन्यों का ज्ञान वाला मुनि; (मोध र)। 'द्सम वि. देखो 'इसम;

(गाया १, १४)। °द्सहा य [ °द्शाया ] चौदह प्रकारों से ; ( नव १ )। °द्स्ती स्त्री [ °द्शी ] तिथि-विशेष, चतु-र्दशी ; (रयण ७१) । °द्वंत पुं [ °दन्त ] ऐरावत, इन्द्र का हाथी ; (कप्प)। °द्दस देखो °द्स ; (भग)। °द्दसपुव्चि देखो °द्सपुन्व ; (भग १, ४)। °द्सम वि [ °दश ] १ चौदहवाँ, १४ वाँ ; (पडम १४, १४८)। २ लगातार छ दिनों का उपवास; (भग)। दसी देखो दसी; (कप्प)। °द्दसुत्तरसय वि [°दशोत्तरशततम ] एक सौ चौद-हवाँ, ११४ वाँ ; (पडम ११४,३४)। °इह देखो °द्सा ; (पि १६६; ४४३)। °इही देखो °दसो ; (प्राप्र)। °दिसं °द्दिसं य [°दिश्] चारों दिशायों की तरफ, चारों दिशायों में; (भग; महा; ठा४, २)। °द्धात्र [°धा] चार प्रकार से ; (उव)। °नाण न [ °ज्ञान] मति, श्रुत, अविधि ंभ्रोर मनःपर्यव ज्ञान ; (भग; महा) । °नाणि वि [°ज्ञानिन्] मित वगैरः चार ज्ञान वाला ; (सुपा ५३ ; ३२०) । °पण्ण देखो °पन्त । °पणणइम वि [ °पञ्चाश ] १ चौपनवाँ, . १४ वाँ : २ न लगातार छ्व्वीस दिनों का उपवास : (णाया २—पत्र २४१) । °पन्न, °पन्नास स्रीत [ °पञ्चाशत् ] चौवन, ४४; (पडम २०, १७; सम ७२; कप्प) <sup>°</sup>पन्नास्तइम वि [ °पञ्चाशत्तम ] चीवनवाँ, १४ वाँ; (व्यउम १४, ४८)। °पय देखों °पपय; (गाया १, ५; जी ं २१)। 'पाल न िपाल ] सूर्याभ देव का प्रहरण-कोश ; (राय)। °पड्या, °प्पड्या स्त्री [ °प्रदिका ] १ छन्द-विशेप ; (भिग)। २ जन्तु-विशेप की एक जाति ; (जीव २)। 'प्पई स्त्री [ 'पदी ] देखो 'पइया ; ( सुपा १६०)। °प्पन्न देखो °पन्न; (सम ७२)। °प्पय पुंस्री '[ °पद ] १ चौपाया प्राणी, पशु; (जी ३१)। २ न ज्योतिप-प्रसिद्ध एक स्थिर करण ; (विसे ३३४०)। °प्पह पुं [ 'पथ] चौहद्दा, चौराहा, चौरास्ता ; (प्रयो १००)। 'प्पुड वि [ 'पुट ] चार पुट वाला, चौसर, चौपड़; (विपा १,१)। 'फाल वि ['फाल ] देखो 'पुड; ( गाया १, १—पत्र १३)। °च्याहु वि [°याहु ] १ चार हाथ वाला; २ पुं चतुर्भुज, श्रीकृतंग ; (नाट) । 'व्युअ ['भुज] देखो 'वाहु ; (नाट ; स्त्र १, ३, १)। °भंग पुन [ °भङ्ग ] चार प्रकार, चार विभाग ; (टा ४, १) । °भंगी स्त्री [ °भङ्गी ] चार प्रकार, चार विभाग ; (भग)। °भाइया स्त्री [ °भागिका ] चौतर पल का एक नाप; (श्रणु)। 'मट्टिया स्त्री ['मृत्तिका] .कंपड़े के साथ चूटी हुई मिटी ; (निवृं १८)। °मंडलग न

[ °मण्डलक ] लग्न-मग्रडप, विवाह-मग्रडप ; ( सुपा ६३)। भासिअ देखो चाउम्मासिअ; ( श्रा ४७ )। °मुह °स्मुह, पुं िमुख ] १ व्रह्मा, विधाता ; ( परम ११,७२ ; २८,४८ )। २ वि चार मुँह वाला, चार द्वार वाला ; ( ग्रौप ; सण )। °वग्ग पुन [ °वर्ग ] चार वस्तुर्थों का ी समुदाय; (निचू १५)। °वण्ण, °वन्न स्त्रीन [°पञ्चाशत् ] चौवन, पचास ग्रौर चार, ४४; (पि २६४; २७३; सम ७२)। °वार वि [ °द्वार ] चार दरवाजे वाला ; ( गृह ); (कुमा)। °विह वि [ °विध्र ] चार प्रकार का ; ( दं ३२ ; नव ३)। °वीस स्त्रीन [ °विंशति ] चौवीस, वीस और चार; २४; (सम ४३; दं १; पि ३४)। (अप) स्त्री [°विंशति] वीस-और चार, चौवीस; (पि ४४५)। °वोस्तइम वि [ °विंशतितम ] १ चौवीसवाँ ; (पउम २४, ४०)। २ न ग्यारह दिनों का लगातार उपवास : (भग)। ° व्याग देखो ° वाग ; (याचा २,२)। ° व्वार पुंत [° वार] चार वार, चार दफा ; ( हे १, १७१ ; कुमा )। °िवह देखो °विह ; (ठा ४,२) । °ञ्जीस देखो °वीस ; (सम ४३)। °्वीसइम देखो °वीसइम ; ( गाया १,१)। °संहि स्त्री [ °पि ] चौसठ, साठ ग्रौर चार ; ( सम ७७ ; कृप्प )। °सिट्टिम वि [ °पिट्रतम ] चौसळ्वाँ ; (पडम ६४, ४७)। °स्सिट्टि देखो °सिट्टि ; (कप्पू)। °स्साल स्री िंशाल ] चार शालाओं से युक्त घर ; (स्वप्न ४१)। ुंहर्ड, बहुय पुंत [बहु, क] चौहरा, वाजार ; (महा ; श्रा २७ ; सुपा ४४४) । °हत्तर वि [ °सप्तत ] चौहतरवाँ, ७४ वाँ ; ( पउम ७४ , ४३ )। ृहत्त्वरि स्त्री [ °सप्तति ] चौहतर, सतर और चार ; (पि २४४; २६४)। हा अ ['धा] चार प्रकार से ; (ठा ३,१ ; जी १६)। देखों चो'। चउक्क न [ चतुष्क ] चौकड़ी, चार वस्तुओं का समृह : (सम ४०; सुर १४, ७८; सुरा १४)। "वगणचड-क्केण" (श्रा २३)।

चउनक [दे चतुष्क ] चौक, चौराहा, जहां चार रास्ता मिलता हो वह स्थान ; (दे ३, २ ; षड् ; ग्याया १, १; श्रोप ; कप्प; श्रणु ; वृह १ ; जोव १ ; सुर १,६३ ; भग)। २ श्राँगन, प्राङ्गण ; (सुर ३, ७२)।

चउक्कर पुं [दे] कार्तिकेय, शिव का एक पुत्त; (दे ३, ४)। चउक्कर वि [ चतुष्कर ] चार हाथ वाला, चतुर्भुज; ( उत ८ )।

चउक्किम सी दि चतुष्किका । शाँगन, छोटा चौक ; " ( सुर ३, ७२ )। चंउडमाझ्या स्त्री [ दे ] नाप-विशेष ; (भग ७, ८)। चंडवोल सीन [चौवोल ] छन्द-विरोष; ( पिंग )। °लां ; (पिंग ) । चउर वि [ चतुर ] १ निपुण, दत्त, हुशियार ; (पात्र ; वेणी ६९)। २ किवि नियुग्यता से, हुशियारी से ; "केसी गायइ चउरं" ( ठा ७ )। चउरंग वि [चतुरङ्ग] १ चार अंग वाला, चार विभाग वाला; (सैन्य वगैरः ) (सण )। २ न चार अंग, चार प्रकार ; ( उत्त ३ )। चउरंगि वि [चतुर्राङ्गत्] चार विभाग वाला, (सैन्य वगैरः); स्त्री—°णी; ( सुपा ४१६ )। चडरंत वि [चतुरन्त] १ चार पर्यन्त 'वाला, चार सीमाए' ्रवाला ; २ पुं संसार; ( ग्रोप ) । स्त्री—°ता [°ता] पृथिवी, धरणी; ( ठा ४, १ )। चउरंस वि [ चतुरस्र ] चतुष्कोण, चार कोण वाला ; ्रि.(.भग ; आचा ; दं १२ ) । चउरंसा स्त्री [ चतुरंसा ] छन्द-विरोप ; (पिंग) । चउरय पुं दि ] चौरा, चवृतरा, गाँव का सभा-स्थान ; (सम १३८ टी ) 1 चडरस्स देखो चडरंस ; ( विसे २७६७ )। चडरचिंघ वुं [दे] सातवाहन, राजा शालिवाहन ; (दे३,७)।. ः चउराणण वि [ चतुरानत ] १ चार मुँह वाला । २ पुं. ब्रह्मा, विधाता ; ( गउड )। चउरासी ) स्त्री [चतुरशोति ] संख्या-विशेष, चीरासी, चउरासीइ 🕽 ८४; (जी ४४; सण ; उवा; पउम २०,१०३ ; सम ६०; कप्प) । चउरासोइम वि [ चतुरशीतितम ] 'चौरासीवाँ, पर्व वाँ ; ं (पड़म ⊏४,१२; कप्प) । चडरासीय स्रीत [ चतुरशीति ] चौरासी ; "चडरासीय तु गणहरा तस्त उष्पन्ना" (पउम ४, ३४)। चडरिंदिय विं [चतुरिन्द्रिय] त्वक्, जिह्वा, नाक और चतु इन चार इन्द्रिय वाला; (जन्सु); (भग;ठा १, १; जी १८)। च उरिमा स्रो [ चतुरिमन् ] चतुरता, चातुर्य, निपुणता ; (सिंह १६)।

चडरिया ) स्त्री [दे] लग्न-मण्डप, विवाह-मण्डप ; गुजराती ८ चउरी में 'चोरी' ; (रंभा ; सुपा ४४२)। चउरुत्तरसय वि वित्रुरुत्तरशततम । एकसौ चारवाँ,१०४ वाँ ; (पउम१०४,३४)। चउसर वि [ दे ] चौसर, चार सरा वाला (हारादि ); (सुपा ५१०; ५१२)। चउहार पुं [चतुराहार] चार प्रकार का बाहार, ब्रशंन, पान, खादिम और स्वादिम ; ''कंतासिज्जंपि न संछ्वेमि चउहारपरि-हारो" (सुपा४७३)। चओर पुंन [दे] पात्र-विशेष; "भुतावसाणे य आयमणवेलाए यवणीएसु चयारेसु" (स २४२)। चओर ) पंक्षी [ चकोर ] पित्त-विशेष; ( पण्ह १, १; चओरग ) सुपा ३७)। चओवचइय वि [ चयोपचयिक ] वृद्धि-हानि वाला; (उप २१८ टो; य्राचा) । चंकम श्रक [चङ्कम् ] १ वारं वार चलना। २ इधर उधर घूमना। ३ बहुत भटकता। ४ टेडा चलना। ४ चलना-फिरना। वकु—चंकमंतः (उप१३०टोः ६८६टो)। हेकु—चंकमिउः (स ३१६)। क्र. चंकमियन्व ; (पि ११६)। चंकमण न [चङ्कमण] १ इधर उधर श्रमण ; २ वहुत चलना; ३ वार्रवार चलना; ४ टेढ़ा चलना; ५ चलना, फिरना; (सम१०६; खाया१,१)। चंकमिय वि चिंकमित । १ जिसने वंकमण किया हो वह। - २-६ ऊपर देखो ; ( उप ७२८ टी; निचू१ ·)। चंकिमर वि [ चंकिमत् ] चंकिमण करने वाला ; (सण् )। चंकम्म अक् [ चंकम्य ] देखो चंकम । वक् — चंकम्मंत, चंकस्ममाणः; (गा ४६३; ६२३; उप पृ २३६; पण्ह २, ५; कप्प )। चंकरमण देखो चंकमणः ( णाया १, १--पत्र ३८ )। चॅकम्मिअ देखा चंकमिअ ; ( से ११, ६६ )। 👵 र्चकार पुं चिकार ] च-वर्ण, 'च' अचर ; ( ठा १०)। चंग वि [ दें चङ्ग] १ सुन्दर, मनोहर, रम्य; (दे ३,१; उपप्ट १२६; सुपा१०६; कर ३५; धम्म ६ टी; कंप् ; प्राप ; सण ; भवि )। चंगवेर पुं दिं ने काष्ट-पात्री, काठ का वना हुआ छोटा पाल-विशेष ; "पीढए चंगवेरे य" (इस७) । चंगिम पुंसी [दे चङ्गिमन्] सुन्दरता, सौन्दर्य, श्रेष्टता, चारुपन;

(नाट )। स्त्री—°मा ; (विवे १०० ; उप पृ१८१; सुपा ५ ; १२३; २६३ )। ं चंगेरी स्नी दिं] टोकरी, कडारी, तृण आदि का वना पात्र-विरोष; (विसे ७१०; पण्ह १,१)। चंच पुं [चड्च ] १ पङ्कप्रभा नरक-पृथिवी का एक नरकावा-स : (इक) । २ न देव-विमान-विशेष ; (इक)। चंचपुड पुं [ दे ] माघात, मभिघात ; " खुरवलणचंचरुडेहिं धरियमलं मभिह्यमायं" (जं ३)। चंचप्पर न [ दे ] असत्य, भूठ, अनृतः, "चंचप्परं न भिषामो" (दे ३,४)। चंचरीअ पुं [ चञ्चरीक ] भ्रमर, भमरा; (दे ३,६) । चंचल वि [ चऽचल ] १ चपल, चंब्चल; (कप्प; चार १)। र पुं रावण के एक सुभट का नाम ; (पउम ५६, ३६)। चंचला सी [चञ्चला] १ चञ्चल सी । २ छन्द-विशेष : (पिंग)। चंचिल्लभ वि चिञ्चिलित ] चञ्चल किया हुमा; "मणया-णिलचंचे(? च)ल्लिमकेसराइं " (विक २६)। चंचा स्त्री [चन्चा ] १ नरकट को चटाई। २ चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग-नगरी-विशेष ; (दीव)। चंचाल ( भप ) देखो चंचल ; ( सण )। चंतु स्त्री [चञ्चु ] चोंच, पत्ती का ठोंठ ; (दे ३,२३)। ्रचंचुच्चिय न [ दे. चञ्चुरित, चञ्चूचित ] कुटिल गमन, टेढ़ी चाल ; (भौप)। चंचुमालइय वि [ दे ] रोमाञ्चित, पुलकित; (कप्प; श्रीप)। चंच्य पुं [ चञ्चुक ] १ मनार्य देश-विशेष ; २ उस देश का निवासी मनुज्य ; (पण्ह१,१)। चंचुर वि [ चञ्चूर ] चपल, चंचल ; (कप् )। चंछ सक [तक्ष् ] छिलना । चंछ इ; (पड्) । चंड सक [ पिप् ] पीसना । चंडइ ; (पड्) । चंड देंबो चंद ; ( इक )। चंड वि [ चण्ड ] १ प्रवत, उप्र, प्रखर, तीव ; (कप्प)। २ भयानक, ढरावना ; (उत २६ ; भौप) । ३ मति क्रोधी, क्रोध-स्वभावी ; (उत १; १०; पिंग; खाया १,१८) । ४ तेजस्वी. तेजिल ; (उप पृ ३२१)। ५ पुं राज्ञस वंश के एक राजा का नाम ; (पडम ४,२६४) । ६ कोघ, कोप; (उत १)। °िकरण षुं [ °िकरण ] सूर्य, रविः; (उप पृ ३२१)। °कोस्तिय पुं [ कोशिक ] एक सर्प, जिसने भगवान् महावीर को सताया था; (कप्प)। °दीव पुं [°द्वीप ] द्वीप-विशेष; ( इक )।

°पज्जोअ पुं [ °प्रद्योत ] उज्जयिनी के एक प्राचीन राजा का नाम ; (आवम) । °भाणु पुं [°भानु ] सूर्य, सूरज; (कुम्मा १३)। °रुद्द पुं [ °रुद्र] प्रकृति-कोधो एक जैन ग्राचार्य; (भाव१७)। °वडिंसय पुं [ °ावतंसक ] तृप-विशेष ; (महा)। °वाल पुं [ °पाल ] नृप-विशोष ; ( कप्पू) 📉 °सेण पुं[ °सेन] एक राजा का नाम ; (कप्यू)। °ालिय न [ शलीक ] कोध-वश कहा हुमा भूठः (उत १)। बंडंसु पुं [ चण्डाशु ] सूर्य, सूरज, रवि ; (कप्पू) । चंडमा पुं [ चन्द्रमस् ] चन्द्रमा, चाँद ; ( पिंग ) । चंडा स्त्री [ चण्डा ] १ चमरादि इन्द्रो की मध्यम परिषद् ; (ठा ३.२: भग ४,१) । २ भगवान् वासुपूज्य की शासन-देवी; (संति १०)। चंडातक न [ चण्डातक ] स्री का पहनने का वस, चोली, लहेँगा; (दे ३,१३)। र्व्यंडार पुंन [ दे ] भण्डार, भाण्डागार ; ( कुमा ) । चंडाल पुं [ चण्डाल ] १ वर्णसंकर जाति-विशेष, शुद्र भौर बाह्यणी से उत्पन्न; ( ब्राचा : स्व १, ८)। डोम ; (उत १ ; अप्रु )। चंडालिय वि [ चण्डालिक ] चण्डाल-संबन्धी, चण्डाल जाति में उत्पन्न ; ( उत्त १ )। चंडाली स्री [चण्डाली] १ चण्डाल-जातीय स्री। विद्या-विरोष ; ( पडम ७, १४२ ) । चंडिंअ वि [ दे ] कृत, छिन्न, काटा हुमा ; ( दे ३,३ )। चंडिक्क पुंन [ दे चाण्डिक्य] रोप, गुस्सा, क्षोध, रौद्रता ; (दे३,२; पड्; सम ७१)। चंडिक्किअ वि [ दे चाण्डिक्यत ] १ रोष-युक्त, रौद्रा-कार वाला, भयंकर ; ( णाया १, १ ; पण्ह २, २ ; भग ्, ५ ; उवा )। ्रचंडिज्ज पुं [ दे ] कोप, काध, गुस्सा ; २ वि. पिशुन, खल, दुर्जन : ( दे ३, २०)। चंडिम पुंस्री [ चिण्डिमन् ] चण्डता, प्रचण्डता ;: ( सुपा 🗵 1 ( 33 चंडिया स्त्री [चण्डिका] देखो चंडी; (स २६२: नाट )। . . चंडिल वि [़दे ] पीन, पुष्ट ; ( दे ३,३ )। चंडिल पुं [चण्डिल] हजाम, नापित ; ( दे ३, २ ; पाझ; गा २६१ झ)।

चंडी स्ती [चण्डी] १ कोध-युक्त स्ती; (गा ६०८)।
१ पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी; (पाम)। ३ वनस्पति-विशेष; (पण्ण १)। °दैचग वि [°दैचक] चण्डी का भक्त; (सम १, ७)।

चेंद ९ं [ चन्द्र] १ चन्द्र, चन्द्रमा, चाँद<sub>ः</sub> (ठा २, ३; प्रास् १३ ; ४४ ; पाझ )। २ तृर-विशेष ; ( उप ७२८ टी )। १ रामचन्द्र, दाशरथी राम; (से १, ३४)। ४ राम के एक सुभट का नाम ; (पउम ४६, ३८)। १ रावण का एक सुभट ; ( पउम ४६, २ )। ं६ राशि-विशेष ; ( भवि )। ७ माह्लादक वस्तु ; ८ कपूर ; ६ स्वर्ण, सोना ; १० पानी, जल; (हे र, १६४)। ११ एक जैन झाचार्य; (गच्छ ४)। १२ एक द्वीप का नाम, द्वीप-विशेष; (जीव ३)। १३ राधावेध की पुतली का नाम नयन, भाँख का गोला; ् ( गांदि )। १४ न् देव-विमान-विशेष ; ( सम ८ )। १४ रुचक पर्वत का एक शिखर ; (दीव )। °अंत देखो "कंत ; (विक १३६) । "उत्त देखो "गुत्त; (मुहा **°कंत पुं [°कान्त**] १ मणि-विशेष ; ( स ३६०)। २ न देव -विमान विशेष ; (सम ८)। ३ वि. चन्द्र की तरह माह्लादक ; ( मावम )। °कंता स्त्री [ °कान्ता ] १ नगरी-विशेष ; ( उप ६७३ )। २ एक कुलकर-पुरुष की पत्नी ; (सम १४०)। "कूड न [ "कूट] १ देव-विमान-विशेष ; (सम 🗢 )। २ रुचक पर्वत का एक शिखर ; ( ठा ८ )। °गुत्त वुं [ °गुप्त ] मीर्यवंश का एक स्वनाम-विख्यांत राजा ; (विसे ८६२)। पुं [ °चार ] चन्द्र की गति; ( चंद १०)। °चूड, °चूल पुं [°चूड] रेवियाधर वंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध े राजा ; ( पउम ४, ४४ ; दंस ) । °च्छाय पुं [ °च्छाय] ग्रंग देश का एक राजा, जिसने भगवान मिल्लागाथ के ' साथ दीन्ना ली थी; ( याया १, ८)। °जसा स्त्री िथ्यशस् ] एक कुलकर पुरुष की पत्नी; (सम १५०)। । °ज्माय न [ °ध्वज ] देव-विमान-विशेष ; (सम ८)। °णक्खा स्त्री [ °नखा ] रावण को वृहिन का नाम; (पडम १०, १८)। °णह पुं[ °नख ] रावण का एक छभट ; । ( पडम १६, ३१ )। °णही देखो °णनखाः, ( पडम ७, °णागरी स्त्री [ °नागरी, ] जैन मुनि-गण को एक शाखाः (कप )। °दरिसणिया स्री [ °दर्शनिका ] उत्सव-विशेष, यचे के पहली वार के चन्द्र-दर्शन के उपलब्य भ्में किया जाता उत्सव ; (राज )। ैदिण न [ ैदिन ]

प्रतिपदादि तिथि; (पंच १)। °दीव पुं [ं°द्वीप] द्वीप-विशेष;(जीव ३)। °द्ध न [ भर्घ] ब्राधा चन्द्र, ब्रष्टमी तिथि का चन्द्र; (जीव ३)। °पडिमा स्त्री [ °प्रतिमा ] तप-विशेष ; ( ठा २, ३ )। °पन्नत्ति स्त्री [ °प्रज्ञप्ति ] एक जैन उपाङ्ग प्रन्थ:; (ठा २, १--पत्र १२६)। °पञ्चय पुं [ °पर्वत ] वत्त-स्कार पर्वत-विशेष; (ठा २,३)। 'पुर न [ 'पुर ] वैताढ्य पर्वत पर स्थित एक विद्याधर-नगर; (इक)। °पुरी स्त्री [°पुरा] नगरी-विशेष, भगवान चन्द्रप्रभ की जन्म-भूमि ; ( पउम २०, ३४)। °प्पभ वि[ °प्रभ] १ चन्द्र के तुल्य कान्ति वाला; २ पुं आठवें जिन-देव का नाम ; (धर्म २) । ३ चन्द्रकान्त, मिण-विशेष ; (पण्ण १)। ४ एक जैन मुनि ; (दंस)। ४ न देव-विमान-विशेष: (सम ८)। ६ चन्द्र का सिंहासन: (णाया २, १)। °प्पभा स्ती [ °प्रभा ] १ चन्द्र की एक अप्र-महिषी ; (ठा ४, १) । २ मदिरा-विशेष, एक जात का दारू; (जीव३)। ३ इस नाम की एक राज-कन्या; (उप १०३१ टो )। ४ इस नाम की एक शिविका, जिसमें बैठ कर भग-वान् शीतलनाथ और महावीर-स्वामी दीचा के लिए वाहर निकले थे ; (ब्रावम) । °प्पह देखो °प्पम ; (कप्प ; सम ४३)। भागा स्त्री [ भागा] एक नदी; (ठा ४, ३)। °मंडल पुंन [ °मण्डल ] १ चन्द्र का मण्डल, चन्द्र का विमान ; (जं ७ ; भग) । २ चन्द्र का विम्व ; (पण्ह १,४) । °मग्ग पुं [ °मार्ग ] १ चन्द्र का मण्डल-गति से परिश्रमण ; २ चन्द्र का मण्डल ; (सुज्ज ११)। °मणि पुं [°मणि] चन्द्रकान्त, मिण-विशेष ; ( विक १२६ ) L' भाला स्री [ °माला ] १ चन्द्राकार हार ; २ छन्द-विशेष ; (पि'ग)। °मालिया स्त्री [ °मालिका ] वही पूर्वोक्त वर्थ ; (भौप)। 'मुही स्त्री ['मुखो ] १ चन्द्र के समान बाह्लादक मुख वाली स्त्री; २ सीता-पुत्र कुश की पत्नी; (पडम १०६, १२)। °रह पुं [ °रथा ] विद्याधर वंश का एक राजा ; (पडम ४, १५; ४४)। 'रिस्ति पुं [ 'ऋषि ] एक जैन प्रन्थकार मुनि; (पंच ४)। "लेस न ["लेश्य ] देव-विमान-विशेष; (सम ८)। °लेहा स्त्रो [ °लेखा ] १ चन्द्र की रेखा, चन्द्र-कला । २ एक राज-पत्नो; (ती १०)। °वडिंसग न [°ावतं-सक] १ चन्द्र के विमान का नाम; (चंद १८)। २ देखो चंड-वडिंसगः (उत १३)। 'धण्ण न ['वर्ण] एक देव-विमानः (सम ८)। °वयण वि [°वदन] १ चन्द्र के तुल्य माह्लाद-जनक मुँह वाला; र पुं, राज्ञस-वंश का एक राजां, एक लंका-पति; (पराम ४, २६६)। "विकंप पुन ["विकम्प] चन्द्र का

विकम्प-ज्ञेल; (जो १०)। °विमाण न [°विमान] चंद्र का विमान ; ( जं ७ )। °विलासि वि [ °विला-सिन ] चन्द्र के तुल्य मनोहर; (राय)। वैग पुं [ वैग ] एक विद्याधर-नेरश ; (महा) । °संवच्छर पुं [ ॰संवत्सर] वर्ष-विशेष, चान्द्र मासों से निष्पन्न संवत्सर ; ( चंद १० )। °साला स्री [ °शाला ] त्रहालिका, कटारी ; '(दे ३, ६)। 'सालिया स्त्री [ 'शालिका ] अद्यालिका ; (गाया १,१)। 'सिंग न [ 'श्रः हुत्र ] देव-विमान-विशेष ; (सम ८ )। 'सिट्ट न [ °शिष्ट ] एक देव-विमान ; (सम ८) । °सिरी स्त्री [ °श्री] द्वितीय कुलकर पुरुष की माँ का नाम ; ( ब्राचू '9 ) । °सिहर पुं [ °शिखर ] विद्याधर वंश का एक राजा; (पडम ४, ४३) । °सूरद्सावणिया, °सूरपासणिया स्त्री [ 'सूरदर्शनिका ] वालक का जन्म होने पर तीसरे दिन उसको कराया जाता चन्द्र और सूर्य का दर्शन, और उसके उपलक्त में किया जाता उत्सव; (भग ११,११; विपा १,२)। °सूरि पुं [°सूरि] स्वनाम-विख्यात एक जैन श्राचार्य ; (सर्ग)। °सेण पुं [ °सेन ] १ भगवान् श्रादिनाथ का एक पुत ; २ एक विद्याघर राज-कुमार; ( महा )। °सेहर पुं ि°शेखर ] १ भूप-विशेप ; (ती ३८) । २ महादेव, शिव ; (पि ३६४)। °हास पुं ['हास ] खड्ग-विशेष ; (से १४, १२ ; गउड )। चंद वि [ चान्द्रं ] चन्द्र-संबन्धी ; ( चंद १२ )। °कुल न [ 'कुल ] जैन मुनियों का एक कुल; (गच्छ ४)। चंद्अ देखो चंद् = चन्द्र ; (हे २, १६४)। 'चंदइल्ल पुं [ दे ] मयूर, मोर; (दे ३, ४)'। चंदंक पुं [ चन्द्राङ्क ] विद्याधर वंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा ; (पडम ४, ४३)। ंचंदग [चंन्द्रक] देखो चंद् । 'विज्ञम, 'वेज्म न ['वेध्य] राधावेध ; ''चंदगविज्मं लर्दं, केवलसरिसं समाउपरिहीखं'' (संथा १२२ ; निचू ११)। ्रचंदद्विआ र्सा [दे] १ भुज, शिखर, कन्धा ; २ गुच्छा, स्तयक ; (दे ३, ६)। चंदण पुन [ चन्दन ] १ सुगन्धित वृज्ञ-निशेष, चन्दन का पेड़ ; (प्रासः ६) । २ न सुगन्धित काष्ट-विशोप; चन्दन की लफड़ी ; (भग ११, ११ ; हे २,१८२)। ३ विसा हुआ चन्दन ; (युमा)। ४ छन्द-विशेष ; (पिंग)।

पर्वत का एक शिखर ; (जं)। °कलस पुं [ °कलशा]

चन्द्रन-चिर्वत कुम्भ, माङ्गलिक घट ; ( ब्रोप)।

ं १ रुचक

[°घर] संगल-कारक घड़ा; (जीव ३)। °वाला स्त्री [°वाला] एक साध्वी स्त्री, भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या ; (पिड)। 'वइ-पुं ['पति] स्वनाम-ख्यात एक राजा; (उप ६८६टी)। चंद्णग पुंत [ चन्द्नक .] १ अपर देखो । २ पुं. द्वीन्द्रिय जन्त-विशेष, जिसके कलेवर को जैन साधु लोग स्थापनाचार्यो में रखते हैं ; (पगह १,१ ; जी १४)। चंद्णा ह्यी [ चन्द्ना ] भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या, चन्दनवाला; (सम १५२; कप्प)। चंदणी स्त्री [दे] चन्द्र की पत्नी, रोहिणी : "चंदो विय चंदणीजोगो" (महा)। चंद्म पुं [ चन्द्रमस् ] चन्द्रमा, चाँद ; (भग)। चंदवडाया स्त्री [दे] जिसका ब्राधा रारीर ढका ब्रीर ब्राधा नंगा हो ऐसी स्त्री; (दे ३,७)। चंदा स्रो [ चन्द्रा ] चन्द्र-द्वीप की राजधानी ; (जीव ३) । चंदाअव पुं चिन्द्रातप । ज्योत्स्ना, चन्द्रिका, चन्द्र की प्रभा ; (से १, २७) । देखो चंदायय । चंदाणण पुं [ चन्द्रानन ] ऐरवत क्षेत्र के प्रथम जिन-देव ; (समं १५३)। चंदाणणा स्त्री [ चन्द्रानना ] १ चन्द्र के तुल्य आह्लाद उत्पन करने वाली; २ शारवती जिन-प्रतिमा-विशेष; (ठा १,१)। चंदाभ वि चिन्द्राभ ] १ चन्द्र के तुल्य ब्राह् लाद जनक । २ पुं ब्राठवाँ जिनदेव, चन्द्रप्रभ स्वामी ; (ब्राचू २) । ३ इस नाम का एक राज-कुमार ; (पडम ३, ४४)। ४ न एक देव-विमानः (सम १४)। चंदायण न [ चान्द्रायण ] तप-विशेष ; ( पंचा १६ )। चंदायण न [चन्द्रायण ] चन्द्र का छ छ मास पर दिच्च ए थ्रीर उत्तर दिशा में गमन ; (जो ११)। चंदायय देखो चंदाअव। २ ग्राच्छादन-विशेष, वितान, चँदवा ; (सुर ३, ७२)। र्व्वदालग न [ दे ] ताम्र का भाजन-विशेष ; (स्रग्र १,४,२)। चंदावत न [ चन्द्रावत्ते ] एक देव-विमान ; (सम 🖙) । चंदाविज्माय देखों चंदग-विज्मा ; (गंदि)। चंदिआ सी [ चिन्द्रिका ] चन्द्र की प्रमा, ज्योत्स्ना ; ( से ४, २; गा ७७)। ्चंदिण न [ दे ] चन्द्रिका, चन्द्रप्रभा : "मेहाण दाणं चंदाण, चंदिणं तस्त्रराण फलनिवही ।" सप्पुरिसाण विडतं, सामन्नं सयललोग्राणं ॥'' (श्रा५०) ।

चंदिम देखो चंदम ; (श्रौप ; कप्प) । २ एक जैन सुनि : (अनु २)। [चिन्द्रिका] चन्द्र की प्रभा, ज्योत्स्ना; चंदिमा खी (हे १, १८४) । चेंदिमाइय न [ चान्द्रिक ] 'ज्ञाताधर्मकथा' सुब का एक ब्रध्ययन ; (राज) । चंदिल पुं [चन्दिल ] नापित, हजाम; (गा २६१; दे ३,२)। चंदुत्तरवडिंसगं न [ चन्द्रोत्तरावतंसक ] विमान ; (सम 🗀) 1 चंदेरी स्त्री दि ] नगरी-विशेष ; (ती ४४)। चंदोज्ज ो न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकासी कमल ह चंदोज्जय (दे ३,४)। चंदोत्तरण न [चन्द्रोत्तरण ] कौशाम्बी नगरी का एक उद्यान ; (विपा १, ५--पत्र ६०)। चंदोयर पुं [ चन्द्रोदर ] एक राज-कुमार ; (धम्म) । चंदोवग न चिन्द्रोपक ] संन्यासी का एक उपकरण ; (अ४,२)। चंदोवराग पुं [चन्द्रोपराग] चन्द्र-प्रहण, चन्द्रमो का र्भहरा, राहु-त्रास ; (ठा १० ; भग ३, ६) । चंद्र देखो चंद्र ; (ह् २, ५० ; कुमा) । चंप सक [दे ] चाँपना, दावना, द्वाना । चंपइ; (त्रारा २४)। कर्म--चैपिज्जइ ; (हे ४, ३६४)। चंप सक चिन् ने चर्चा करना। चंपइ ; (प्राप्र)। संकृ-चंपिऊण ; (वर्जा ६४)। चंपरा देखो चंपय ; "अधुइहाए पडिया, चंपगमाला न कोरइ सीसे" (त्र्याव ३)। चंपडण न [दें] प्रहार, श्राचात ; "सरभसचलंतविश्रडगुँडिश्र-गंधसिंधुरिणवहचलणचंपडणसमुप्पइश्रा'..... धलीजालोली " (विक ८४)। .ं. चंपणं नं [ दे ] चाँपना, दवाना ; (उप १ ३७ टी) । 🗸 🗀 चंपय पुं चिम्पक ] १ वृत्त-विरोष, त्रम्पा का पेड़ ; (स -१५२ ; भग)। २ देव-विशेष ; (जीव ३)। ३ न, चम्पा का फूल ; (कुमा )। "माला स्त्री ["माला ] १ छन्द-विशेष ; (पिंग) । २ चम्पा के फुलों का हार ; (आव ३ )। ं लया स्त्री [ ंलता ] १ तताकार चम्पक वृत्त ; र चम्पक हृद्य की साखा ; (जं १ ; श्रीप) । °वण न [ °वन ] च्यापक युनों की प्रधानता वाला वन ; (भग)। चंपा सी [ चम्पा ] अंग देश की राजधानी, नगरी-विशेष,-जिसको आजकल 'भागलपुर' कहते हैं ; (विपा १, १ ; कप्प)

°पुरी स्वी [ °पुरी ] वही अर्थ ; (पउम ८, १४६)। चंपा सी. देखो चंपय। "कुसुम न [ "कुसुम ] चम्पा का फूल ; (राय)। 'वणण वि [ 'वर्ण ] चम्पा के फुल के तुल्य रंग वाला, सुनर्ण-वर्ण । स्वी- oul (त्रप) : (हे ४, 330) 1 चंपारण (अप) वुं [ चम्पारणय ] १ देश-विशेष, चंपारन, भागलपुर का प्रदेश ; २ चंपारन का निवासी ; (पिंग) । चंपिअ वि [ दे ] चाँपा हुमा, दवाया हुमा, मदित ; ( सुपा 🗸 930;93=)1 चंपिज्जिया क्षी [ चम्पीया ] जैन मुनि गण की एक शाखा; (कष्प)। चंभ पुं [ दे ] हल से विदारित भूमि-रेखा ; (दे ३, १) । चकप्पा सी [ दे ] त्वक्, त्वचा, चमड़ी ; ( दे ३,३ )। 🗸 चिकद देखो चइद ; ( कुमा )। 👵 चकोर पुंसी [ चकोर ] पिन-विशेष, चकोर पन्नी : ( धुपा ४६७)। स्त्री—°री; (,रयण ४६.)। चक्क पुं [ चक्क ] १ पित्त-विशेष, चक्रवाक पत्ती ; ( पात्र ; कुमा ; सण ) । "तो हरिसपुलइयंगो चक्को इव दिश्ठउग्गयप-यंगो'' ( उप ७२८ टी, )। र न् गाड़ी का पहिया ; ( पगह १,१)। ३ समूह ; (सुपा १५०; कुमा)। ४ अख-निशेष ; (पउम ७२, ३१,; कुमा)। १ चकाकार त्राभूषण, मस्तक का ग्राभरण-विशेष ; ( ग्रीप ) । ६ व्यूह-विशेष, सैन्य की चक्रा-कार रचना-विशेष; ( गाया १, १ ; औप )। . फ़ांत पुं िकान्त ] देव-विशेष, स्वयंभूरमण समुद्र का अधिष्ठाता देव; (दीव)। 'जोहि पुं [ 'योधिन् ] १ चक से लड़ने-वाला योद्धा ; ( ठा ६ ) । २ वासुदेव, तीन खंड पृथिवी का राजा ; ( ब्राव १ )। °उम्मय पुं [ °ध्यज ] चक के निशान , वाली ध्वजा ; ( जं १ ) । °पहुं पुं [ °प्रभु ] चकवाती राजाः (स्ता )। 'पाणि पुं [ 'पाणि] १ चक्रवर्ती राजा, सम्राट्। २ वासुदेव, अर्ध-चक्रवती राजा ; (पउम ७३, ३)। - पुरा, ेंपुरी स्त्री [ ेपुरो ] विदेह वर्ष की एक नगरी; (टा र, र; इक )। ° ट्याह देखो ° पहु; (सण )। ° यर पुं [ °चर ] भिन्तुक, भीखमंगा ; ( उप ६१७ )। °रयण न [ °रत्न ] अस-विरोध, कावती राजा का मुख्य आयुध ; (पण्ड १,४)। °वह पुं [ °पति ] सम्राट् ; ( पिंग ) । °वह, °वहि पुं िवर्तिन् ] छ खण्ड भूमि का प्रिधिपति राजा, सम्राट्; (पिंग ; सर्ग ; ठा ३,१ ५ पडि ; प्रास् १७४ )। °वहित्त न [ °वर्तित्व ] सम्राट्पन, साम्राज्य ; ( सुर ४, ६१ )।

°वत्ति देखो °वट्टि; ( पि २८)। °विजय पुं [°विजय] चक्रवर्ती राजा से जीतने योग्य चेत्र-विरोष; (ठा ८)। °साला स्री [ °शाला ] वह मकान, जहाँ तिल पीला जाता हो, तैलिक-गृह ; ( वव १० )। °सुह पुं [ 'शुभ, 'सुख ] देव-विरोष, मानुषोत्तर पर्वत का अधिपति देव ; (दीव )। 'सेण वुं [ 'सेन ] स्वनाम-ख्यात एक राजा ; (दंस)। 'हर पुं िधर ] १ चकवत्ती राजा, सम्राट् ; (सम १२६ ; पउम २, ८४ ; ४, ३६ : कप्प)। २ वासुदेव, अर्घ-चकी राषा: (राज)। चक्कआअ देखो चक्कवाय ; ( पि ८२ )। चक्कंग पुं चिकाङ्ग । पित्त-विशेष : ( सुपा ३४ )। - चक्कणभय न [ दे ] नारंगी का फल ; (दे ३, ७)। चक्कणाह्य न [ दे ] ऊर्मि, तरङ्ग, कल्लोल ; (दे ३,६)। चक्कम ) अक [भ्रम् ] घूमना, भटकना, श्रमण करना ! चक्कमा । चक्कमा : (दे २, ६)। चक्कमा : (हे ४, १६१) । वक्<del>र चषकमंत</del>; (स ६१०)। चक्कम्मविअ वि [ भ्रमित ] बुमाया हुद्या, फिराया हुद्या ; ( कुमा )। चक्कय देखो चक्क ; (पण्ण १)। व्यक्कल न [दे] कुगडल, कर्ण का आभूषण ; र दोला-फलक, हिंडोला का पटिया; (दे ३, २०)। ३ वि. वतु ल, गोलाकार पदार्थ ; (दे ३, २०; भवि ; वज्जा ६४ ; भावम; पड्)। ४ विशाल, विस्तीर्ण; ( दे ३,२०; भवि )। ्र चंक्कलिअ वि [ दे ] चकाकार किया हुमा; (से ११, ६८ ; स ३८४; गउड )। "भिण्ण वि [ "भिन्न ] गोलाकार खण्ड, गोल दुकड़ा ; ( बृह १ )। चक्कवाई स्त्री [चक्कवाकी:] चन्नवाक-पन्नी की मादा: (रंभा)। चक्कवाग ) पुं [ चक्रवाक ] पित्त-विशेष : ( णाया १, चक्कवाय । १ ; पग्ह १, १ ; स ३३७ ; कप्पू ; स्वपंत ४१)। चक्कवाल न [ चक्रवाल ] १ चक्राकार भ्रमण " रीइज्ज न चक्कवालेख" ( पुष्फ १०८ )। २ मण्डल, चक्राकार पदार्थ, गोल वस्तु ; (पण्या ३६ ; भीप ; याया १, १६ )। ३ गोल जलाराय ; "संसारचक्कवाले" ( पच्च १२ )। ४ गोल जल-समूह, जल-राशि ; "जह खहियचक्कताले पोयं स्यग्भ-रियं समुर्दिम । निज्जामगा धरिती" (पञ्च ७६) । १ आव-रयक कार्य, नित्य-कर्म ; ( पंचन ४ )। ६ समूह, राशि, वग ;

( ब्राउ ) । ७ पुं. पर्वत विशेष; (ठा १० )। °विक्खंभ पुं [ °विष्कास ] चकाकार घेरा, गोल परिधि; ( भग ; ठा २, ३)। °सामायारी स्त्री [ °सामाचारी] निस्य-कर्म-विशेषः (पंचव ४)। चक्कवाला स्त्री [चक्कवाला ] गोल पंक्ति; चक्राकार श्रेणी; ( ठा ७ )। चक्काथ देखो चक्कवाय; (हे १, ८)। चक्काग न चिक्रक विकाकारं वस्तु ; "चक्कागं भंजमा-यास्स समो भंगो य दीसइ" (पराय १ ; पि १६७)। चक्कार पुं चिकार ] राज्ञस वंश का एक राजा, एक लंका-पति; ( पउम ४, २६३ )। °बद्ध न [ °बद्ध] शकट, गाड़ी; (दस ४, १)। चक्काह पुं [ चकाभ ] सोलहर्वे जिन-देव का प्रथम शिष्य ; (सम ११२)। चक्काहिव पुं चिकाधिप चक्रवती राजा, सम्राट्: (सण) ! चक्काहिवइ पुं चिकाधिपति ] ऊपर देखो ; ( सण )। चंक्कि ) वि [चिकिन्, चिकिक् । १ चक वाला, 'चक वि-चिक्कय रिष्ट । २ चकवती राजा, सम्राट् ; (सण )। ३ तेली ; ४ कुम्भार ; (कप्पं ; औप ; ग्राया १,१)। °साला स्त्री [ °शाला ] तेल वेचने की दुकान ; ( वव ६ )। चिकत वि चिकत विभागित ; "समुद्दगंभीरसमा दुरासया, अचिकिया केणा दुप्पहंसिया" ( उत्त ११ )। चिक्किय पुं चिक्किक ] १ चक्र से लड़ने वाला योदा ; २ भित्तक की एक जाति : ( औप ; णाया 9, 9. )। चिकिया कि [ शक्तुयात् ] सके, कर सके, समर्थ हो सके ह (कप्प; कस; पि ४६४)। चक्की स्त्री चिक्की विजन्द-विशेष ; ( पिंग )। चक्कुलंडा स्री [दे] सर्प की एक जाति ; (दे ३, ४)। चक्केसर पुं [ चक्रे श्वर ] १ चक्रवर्ती राजा ; ( भवि )। २ विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक जैन अन्थकार मुनि ; ( राज ) । चक्केसरी स्त्री [ चक्के श्वरी ] १ भगवान् भादिनाथ की शासन-देवी ; (संति ६) । २ एक विद्या-देवी ; (संति ६) । चक्कोडा स्त्री [दे ] अग्नि-भेद, अग्नि-विरोष; (दे ३,२)। चक्ल सक [आ + स्वाद्य् ] चलना, चीलना, स्वाद लेना । चक्खाः ; (पि २०२)। वक्त-चक्खंतः ; (गा १०१)। क्तक -- चिक्कजांत, चक्कीअंत ; (पि२०२)। संकृ---

चिक्खऊण ; (से १३, ३६)। हेक्च-चिक्खउं ; (वज्जा ४६)। चक्खडिअ न [दे] जीवितन्य, जीवन ; (दे २, ६)। 🗸 चक्खण न [आस्वाद्न] ग्रास्वादन, चीखना ; ( उप ^ष्ट २५२ ) । चिक्लअ वि [ आस्वादित ] ग्रास्वादित, चीला हुग्रा ; (हे ४, २६८ ; गा६०३ ; वजा ४६ )। चिक्खंदिय न [ चक्षुरिन्द्रिय ] नयनेन्द्रिय, ग्राँख, चनु ; ( उत २६, ६३ )। चक्खु पुंन [ चक्ष्प् ] १ ग्राँख, नेल, चन्तु ; (हे १, २३ ; सुर ३, १४३ ; सम १ ) । २ पुं इस नाम का एक कुलकर पुरुष; ( पडम ३, ४३ )। ३ न् देखो नीचे °दंस्नण; (कम्म ३, १७; ४, ६)। ४ ज्ञान, बोध; (ठा ३, ४)। ४ दर्शन, अवलोकन ; ( आचा )। °कंत पुं [°कान्त] देव-विशेष, कुणडलीद समुद्र का अधिष्ठाता देव ; ( जीव ३ )। °कंता स्त्री [ °कान्ता ] एक कुलकर पुरुष की पत्नी ; (सम १५०)। °दंसणान [ °दर्शन] चत्तु से वस्तु का ंसामान्य ज्ञान ; (सम १४)। °दंसणवडिया स्त्री [°दर्श-नप्रतिज्ञा | ग्राँख से देखने का नियम, नयनेन्द्रिय का संयम ; ( निवृ ६ ; ग्राचा २, २ )। °द्य नि [ °द्य ] ज्ञान-दाता ; ( सम १ ; पडि )। °पडिलेहा स्रो [ °प्रति-लेखां] ब्राँख से देखना ; (निवृ १ )। °परिन्नाण न [°परिज्ञान ] रूप-विषयक ज्ञान, आँख से होने वाला ज्ञान; (ब्राचा) । °पह पुं [ °पध ] नेत्र-मार्ग, नयन-गोचर; (पगह १,३)। °फास पुं [ °स्पर्श ] दर्शन, अवलोकन ; ( श्रीप )। भोय वि [ भीत ] अवलोकन मात्र से ही डरा हुआ; (आचा)। °म, °मंत वि [°मत्] १ लोचन-युक्त, श्राँख वाला ; (विसे )। २ पुं. एक कुलकर पुरुष का नाम ; (सम १५० )। °लोल वि [°लोल ] देखने का शौकीन, जिसकी नयनेन्द्रिय संयत न हो वह ; (कस)। "लोलुय वि [ "लोलुप ] वही पूर्वोक्त अर्थ; ( कस ) । °ल्लोयणलेस्स वि [ °लोकनलेश्य ] सुह्य, मुन्दर रूप वाला; (राय; जीव ३)। °वित्तिहय वि [वृत्ति-हत ] दृष्टि से अपरिचित ; (वन ८)। "स्सव पुं ["श्रवस्] सर्प, साँप ; (स ३३४)। चक्खुडूण न [दे] प्रेच्चणक, तमाशा ; (दे २, ४)/ चक्ख्य देखो चक्खुस ; ( ग्रावम )। चक्खुरक्खणी स्त्री [दे] तज्जा, शरम ; (हे हैं, ७)।

चक्खुस वि चिष्ध्य विश्वव से देखने योग्य वस्तु, नयन-श्राह्य ; ( पगह १, १; विसे ३३११ )। चगोर देखो चओर ; (प्रारु)। चच पुं [ चर्च ] समालम्भन, चन्द्रन वगैरः का शरीर में उप-लेप ; (दे ६, ७६)। चन्चर न [ चत्वर ] चौहरा, चौरास्ता, चौक ; ( गाया १, १ ; पण्ह १, ३ ; सुर १, ६२; हे २, १२; कुमा )! चच्चरिअ पुं [ दे चञ्चरीक ] श्रमर, भमरा; ( पड् )। 🗸 चन्चरिया स्त्री [चर्चरिका ] १ वृत्य-विशेष : (रंभा )। २ देखो चच्चरी ; (स २०७)। चच्चरी स्त्री [चर्चरी ] १ गीत-विशेष, एक प्रकार का गान; "वित्यरियचञ्चरीखमुहरियउज्जाणभूभागे" (मुर ३, ५४); "पारंभियचच्चरीगीया" ( सुपा ५५ )। २ गाने वाली टोली, गाने वालां का यथ ; "पवते नयणमहूसवे निग्गयाष्ठ विचित-वेसासु नयरचच्चरीसु", "कहं नीयचबरी अम्हाण चच्चरीए समासन्नं परिव्ययइ" (स ४२) । ३ छन्द-विरोप ; (पिंग) । ४ हाथ की ताली का यावाज; ( याव १ )। चञ्चसा स्त्री दि ] वाद-विशेष ; "ब्रहसर्य चञ्चसाणं, ब्राइसयं चच्चसावायगाणं'' ( राय )। चच्चा स्त्री हि : १ शरीर पर सुगन्धि पदार्थ का लगाना, विलेपन; (दे ३, १६; पाद्य; जं १; णाया १, १; राय ) । २ तल-प्रहार, हाथ की ताली ; (दे ३,१६; पड्) । चक्चार सक [ उपा+लभ् ] उपालम्भ देना, उलहना देना । चच्चारइ ; (पड्)। चिच्चक्क वि [ दे ] १ मण्डित, विभूषित; "चंदुज्जयचिन्च-े क्का दिसाउ" (दे ३,४)। "तणुप्पहापडलचव्चिक्को" (धम्म ६टी) ; "साह् गुणस्यणचिचक्का" ( चड ३६) । २ पुंन. विलेपन, चन्दनादि सुगन्धि: वस्तु का शरीर पर मसलना; ( हे २,७४) ; "चञ्चिक्को" ( पड्); 'कुकुंमचञ्चिक्क द्वरियंगो" (पउम २८,२८); 'पिच्छइ सुवन्नकलसं सुरचंदणपंकचिच्चकःं'' (उप ७६८ टी); " धणलेहिद्पंकचिचक्को" (मुच्छ११०)। चच्चुप्प सक [ अप्यू ] अपंश करना, देना । चच्चुप्पइ ; ( हे.४,३६ ) । चच्छ सक [तक्ष् ] छिलना, काटना । चच्छइ; (हे ४,१६४)। चिन्छअ वि [:तप् ] छिला हुत्रा ; (कुमा) । चन्न सक [दूरा] देखंना, अवलोकन करना। चन्नइ : (दे ३, ४ ; पड़्)। चज्जा स्वां [ चर्या ] १ ब्राचरण, वर्तन; २ चलन, गमन।

```
३ परिभाषा, संकेत; (विसे २०४४)।
 चिज्जिय वि द्रिष्ट ] अवलोक्ति, देखा हुआ ; (महा)।
 चृद्धं देखो चदृथः ; (गा१६२)।
🗷 सक दि | चाटना, अवलेह करना। "न य अलोणिचं सिलं
  कोइ चटेइ" (महा)।
र्न्चट्ट पुंन दि ] १ भूख, वुभुज्ञा; "जीवंति उदहिपडित्रा, चट्ट-
  च्छिन्ना न जीवंति" ( सुक्त ७० )। २ पुं, चद्टा, विद्यार्थी ।
  °साला स्त्री [ °शाला ] चटशाला, छोटे वालकों की पाठ-
  शाला ; (वृह १)।
 चहि वि: [ चहिन् ] चाटने वाला ; ( कप्पू )।
 चद्रु
          ) वुं [दे] दारु-हस्त, काठ की कलछी, परोसने का
 चट्टुथ
          पाल-विशेष ; (दे३,१ ; गा१६२ झ)।
 चरुटुल
 चाउ सक [ आ+रुह् ] चड़ना, ऊपर बैटना, आहढ़ होना।
   चडइ; ( हे ४,२०६) । संक्र—चंडिउं,चंडिऊण; ( सुपा
  ११४; कुमा )।
 चड पुं [दे ] शिखा, चोटी; (दे ३,१)।
 चडक्क धुंन दि ] १ चटत्कार, चटका; (हे ४,४०६; भिव)।
  २ शस्त्र-विशेप; (पडम ७,२६ )।
 चडक्कारि वि [ चटत्कारिन् ] 'चटत्' शब्द करमे वालाः
  ( पवन आदि ); ( गडड )।
 चडग देखो चडय (पण्य १)।
 चडग़र पुं [दे] १ समूह, यूथ, जत्था; ( पठम ६०, १४ ;
  णाया १, १---पत्र ४६)। २ आडम्बर, आटोप: ''महया
  चडगरत्तर्णेणं श्रत्थकहा हणइ" (दस ३)।
 चडचड पुं [ चडचड ] 'चड-चड' श्रावाजः (विपा १, ६)।
चडचडचड अक [ चडचडाय् ] 'चड-चड' श्रावाज करना ।
  चडचडचडंति : (विपा १, ६)।
 चडछ पुं [ चटट ] ध्वनि-विशेष, विजली के गिरने का
  श्रावान ; ( सुर २, ११० )।
 चडण न [ आरोहण ] चड़ना, फपर वैठना ; ( श्रा १४ ;
  प्रासु १०१ ; डप ७२⊏ टी ; ग्राव ३०; सिंह १४२ ; वज्जा
   १४) ।
 चडय पुंती [ चटक ] पिन्न-विशेष, गौरैया पन्नी ; ( दे २,
   १०७)। सी—°या ; ( दे ⊏, ३६)।
 चडवेला सी देसो चवेडा ; (पगह १, ३—पृत्र १३)।
 चडावण न [ आरोहण ] चड़ाना ; (डप १४२) ।
```

चडाविय वि [ आरोहित ] चढाया हुआ, ऊपर स्थापित ; "रणखंभउरजिणहरे चडाविया कणयमयकलसा" १०६०१; सुर १३, ३६; महा )। चडाविय वि [दे ] प्रेषित, भेजा हुआ ; "चाउद्दिसिंपि तेणं चढावियं साहणं तत्रा सोवि" ( सुपा ३६५ )। चिडिअ वि [ आरुढ ] चढ़ा हुत्रा, श्राह्द ; ( सुपा १३७ ; १५३ ; १५६ ; हे ४, ४४५ )। .च**डिआर** पुं ि दे ी ग्राटोप, ग्राडम्वर ; ( दे ३, ४ ) I चडु पुं [ चटु ] १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य ; २ व्रती का एक त्रासन ; ३ उदर, पेट:; ४ पुंन् प्रिय संभाषण, खुराामद ; (हे १, ६७; प्राप्त )। °आर वि [°कार ] खुशामद करने वाला, खुशामदी ; (पण्ह १, ३)। °आरअ वि िंकारक ] खुशामदी ; ( गा ६०४ )। चडुल वि [चटुल ] १ चंचल, चपल ; (से २, ४४ ; पउम ४२, १६ )। २ कंप वाला, हिलता हुआ: ( से १, 47)1 चड्ळा स्री [दे ] रत्न-तिलक, सोने की मेखला में लटकता हुमा रत्न-निर्मित तिलक : (दे ३, ८)। चडुलातिलय न [ दे ] अपर देखो 🕫 ( दे ३, ८ )। चिड्रिलिया सी [दे] अन्त भाग में जला हुआ घास का पूला, घास की अंटिया ; ( गांदि )। चड्ड सक [ सृष् ] मर्दन करना, मसलना । चड्ड ; ( हे ४, १२६ )। प्रयो-च्हावए ; (सुपा ३३१ )। चड्ड सक [पिप] पीसना । चड्ड (हे ४, १८४) । चड्ड सक [ भुज् ] भोजन करना, खाना । (हे४, ११०)। चंडू न दि तेल-पात्र, जिसमें दीपक किया जाता है; गुज-राती में 'चाडुं' ; ( सुपा ६३८ ; वृह १ )। चडुण न [भोजन ] १ भोजन, खाना । २ खाने की वस्तु, खाद्य-सामग्री ; ( कुमा )। चड्डावल्ली स्री [चड्डावल्ली] इस नाम की एक नगरी, जहां श्रीधनेश्वर मुनि ने विक्रम की ग्यारहवीं सदी में 'सुरसंदरी-चिरिय' नामक प्राकृत कान्य रचा था ; ( सुर १६, २४६ )। चड्डिअ वि [ मृदित ] मसला हुया, जिसका मर्दन किया गया हो वह : ( कुमा )। चड्डिअ वि [ पिष्ट ] पीसा हुत्रा; ( कुमा) । चण ) पुं [चणक] चना, श्रन्न-विशेष ; ( जं ३; कुमा; चणअ र्गा ४४७; दे १, २१)।

```
चणइया स्त्री [चणिकका] मस्र, ग्रन्न-विरोष; (ठा ५,३) ।
  चणग देखो चणअ ; (सुना ६३१ ; सुर ३, १४८)।
   °गाम पुं [ °ग्राम ] त्राम-विशेष, गौड़ देश का एक त्राम ;
   ( राज ) 1 °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष, राजगृह-नगर का
   ेश्रसली नाम ; ( राच )।
। प्रत्तं पुंन [दे] तर्क्, तक्कया, सूत् वनाने का यष्व ; (दे ३,
   १; धर्म २)।
  चत्त वि [ त्यक्त ] छोड़ा हुआ, परित्यक्त ; (पण्ह २, १ ;
   कुमा १, १६)।
  चत्तर देखे चच्चर ; ( य २६६ ; नाट )।
  चता देखो चत्तालीसा ; ( उवा )।
  चत्ताल वि वित्वारिश वालीसवाँ; ( पडम ४०, १७ )।
  चत्तालीस न [चतवारियात् ] १ चालीस, ४० ; "चता-
   लीसं विमाणावाससहस्सा पण्णता" ( सम ६६ ; कप्प )। २
   चालीस वर्ष की उम्र वाला: "चताखीसस्स विन्नाणं" (तंदु) ।
  चत्ताळीसा स्त्री [ चत्वारिंशत् ] चालीस, ४० ; "तीसा
   चतालीसा " (पगण २)।
र्वित्थरि पुंखी [ दे, चस्तरि ] हास, हास्य; ( दे ३, २ )।
 ्चर्षेटा स्त्री [ दे चपेटा ] कराधात, थप्पड़, तमाचा; (पड्) ।
  चप्प सक [ आ+क्रम् ] ब्राक्रमण करना, दवाना । संक्र---
    चिपिवि ; (भवि)।
प्रचटपाटमा न दि। काष्ट-यन्त्र-विशेषः (पग्ह १,३-पत्र १३)।
  चप्पलअ वि दि ] १ ब्रसस्य, भूठा ; ( कुमा ८, ७६)। २
    बहुमिथ्याबादी, बहुत भूठ बोलने बाला ; (षड् )।
  चिंपय वि [ आकान्त ] श्राकान्त, दवाया हुआ; ( भवि )।
   चप्पुडिया) स्वी .[ चप्पुटिका ] चपटी, अंगुष्ठ के साथ
   चप्पुडी रे अंगुली की ताली; ( णाया १, ३—पत्र
    ek; दे प, ४३)।
चिप्फल ्न [दे] १ शेखर-विशेष, एक तरह का शिरो-
   चप्फलय ) भूपण; २ वि. श्रसत्य, भूठा, मिथ्याभाषी; ( दे ३,
· ४०; हे ३, ३८; कुमा ८, २४)।
/ चमक्क पुं [चमत्कार ] क्सिय, ब्राश्चर्य ; "संजणियजण-
     चमक्को" ( धम्म ६ टी; उप ७६८ टी) । °यर वि [°कर]
     विस्मय-जनक ; (सण्)।
   चमक्क र सक [ चमत्+रु ] विस्मित करना, आरचर्या-
   चमक्कर े न्वित केरना। चमक्केइ, चमक्कंति ; (विवे
     ४३; ४८) । वक्त-चमंककरंत ; (विक ६६)।
```

चमक्कार पुं [ चमत्कार ] ग्रारचर्य, विस्मव ; ( सुर १०, ८ ; बज्जा २४ )। चमिक्कः वि चिमत्कृत ] विस्मित, ग्राथयान्वित ; (सुपा १२२)। चमड ) सक [भुज् ] भोजन करना, खाना । चमढ) ( पड् )। चमछ्ड ; (हे ४, ११० )। चमढ सक [दे] १ मईन करना, मसलना। करना । ३ कदर्थन करना, पीड़ना । ४ निन्दा करना । श्राक्रमण करना । ६ उद्दिग्न करना, खिण्न करना । क्वकु---चमढिज्जंत ; ( श्रोष १२८ भा ; वृह १ )। चमुडण न [ भोजन ] भोजन, खाना ; ( कुमा )। चमढण न [दे] १ मर्दन, अवमर्दन ; ( ओव १८७ मा ; स २२)। २ व्याकमण ; (स १७६)। ३ कदर्थन, पीड़न ; ४ प्रहार ; ( ब्रोघ १६३ ) । १ निन्दा, गईण ; ( ब्रोघ ७६ ) । ६ त्रि. जिसकी कदर्थना की जाय वह ; (अधि २३७)। र्चमहुणा सी [दे] अपर देखो ; (वृह १)। ्रचर्मिष्ठिअ वि [ दे ] मर्दित, विनाशित ; ( वव २ ) । चमर वुं [ चमर ] पशु-विरोप, जिसके वालों का चामर वनता है; "वराहरुरुचमरसेविए रगणे" ( पडम ६४, १०५ ; पगह १, १) । २ ९ं. पाँचवे जिनदेव का प्रथम श्रिष्य; (सम १५२)। ३ दिन्तिण दिशा के अधुरकुमारों का इन्द्र; (ठा २,३)। °चंच पुं [ °चञ्च ] चमरेन्द्र का आवास-पर्वत ; ( भग १३, ६ )। "चंचा स्त्री [ "चञ्चा ] चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग-पुरी विशेप; ( खाया २ )। °पुर न [ °पुर ] विद्याधरां का नगर-विशेष ; ( इक ) । चमर पुन [ चामर ] चँवर, चामर, वाल-व्यजन ; (हे १, ६७)। °धारी, °हारी स्त्री [ °धारिणी ] चामर वीजने वाली स्त्री ; ( सुपा ३३६ ; सुर १०, १४७ )। चमरी स्त्री [ चमरी ] चमर-पशु की मादा ; ( से ७, ४८ ; स ४४१ ; श्रीप ; महा )। चमस पुन [ चमस ] चमचा, कलाठी, दवीं ; ( श्रीप )। चमुक्कार षुं [ चमत्कार ] १ आरचर्य, विस्मयं ; " पे-च्छागयमुरिकन्नरिचतचमुक्कारकार्यं " ( सुर १३, ६७ )। २ विजली का प्रकारा; "ताव य विज्जुचमक्कारणंतरं चंडचडडसंसहो " ( सुर २, ११० )। चमू स्त्री [ चमू ] १ सेना, सैन्य, लश्कर ; ( त्रावम ) । २ सेना-विशेष, ज़िसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७

घोड़े और ३६४४ पैदल हो ऐसा लश्कर; (पडम ४६, ६)। चम्म न [ चर्मन् ] छाल, त्वक्, चाम, खाल ; (हे १, ३२ ; स्वप्न ७० ; प्रासू १७१ )। °किड वि [ °किट ] चमड़े सें सीत्रा हुत्रा; (भग १३, ६)। °कोस, °कोसय पुं [°कोश, °क ] १ चमड़े का वना हुआ थैला; २ एक तरह का चमड़े का जुता; ( ग्रोघ ७२८; ग्राचा २, २, ३; वव ८)। °कोसिया ह्यी [°कोशिका] चमड़े की बनी हुई थेली ; ( सूत्र २, २ )। °खंडिय वि [°खण्डिक ) १ चमड़े का परिधान वाला ; २ सव उपकरण चमड़े का ही रखने वाला ; ( णाया १, १४ )। °ग वि [ °क ] चमड़े का बना हुआ, चर्ममय ; ( सूत्र २, २)। °पिक्ख पुं [°पिक्सन् ] चमड़े की पाँख वाला पद्मी ; (ठा ४, ४---पत्र २७१)। °पद्य पुं िपद्यी चमड़े का पटा, वर्घ (विपा १,६) । पाय न [ °पात्र ] चमड़े का पात्र ; ( त्राचा २,६, १ ) । °यर पुं[°कर] मोची, चमार; (स र⊏६; दे २, ३७)। °रयण न [°रत्न ] चक्रवर्ती का रत्न-विशेष, जिससे सुवह में वोये हुए शालि वगैरः उसी दिन पक कर खाने योग्य हो जाते हें ; ( पव २१२ )। °रुक्ख पुं [ °वृक्ष ] वृत्त-विशेष ; (भग ८,३)।

चम्मिट्ठि स्ती [ चर्मयिष्ट ] चर्म-मय यिष्ट, चर्म-दण्ड; (कप्)।

चम्महिअ श्रक [ चर्मयप्रीय ] चर्म-यिष्ट की तरह श्राचरण करना । वक्र—चम्महिअंत ; (कप्रू ) ।

चम्मद्विल वुं [ चर्मास्थिल ] पिन्न-विशेष; ( पण्ह १, १) । चम्मार वुं [ चर्मकार ] चमार, मोची ; ( विसे २६८८ )। चम्मार्य वुं [ चर्मकारक ] अपर देखो ; ( प्राप )। चम्मिय वि [ चर्मित ] चर्म से वँधा हुआ, चर्म-वेष्टित ; ( ग्रोप )।

चम्मेट पुं [चर्मे प्ट] प्रहरण-विशेष, चमड़े से वेब्टित पापाण वाला आयुध ; (पण्ह १, १)।

चय सक [त्यज्] छोड़ना, त्याग करना । चयइ ; (पाय; हे ४, ८६)। कर्म —चइज्जइ; (उव)। वक् —चयंत; (सुपा ३८८)। संक् —चइअ, चइउं, चिन्चा, चइऊण, चइत्ता, चइत्ताणं, चइत्तु ; (सुपा १९६; ४०१; दवा; उत्त १)। क् —चइयञ्च; (सुपा १९६; ४०१; ४२१)।

चय सक [ शक्] सकना, समर्थ होना। चयइ; ( हे ४, पह )। वकु—चयंत; (सूत्र १, ३, ३; से ६, ४०)। चय श्रक [ च्यु ] मरना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना । चयइ; (भवि)। चयंति; (भग)। वक्त-चयमाण; \_(कप्प )। चय पुं [ चय ] १ शरीर, देह ; ( विपा १, १ ; उवा ) । २ समृह, राशि, ढग : ( विसे २२१९ ; सुपा ४७१; कुमा )। ३ इक्द्रा होना ; ( ग्रणु ) । ४ वृद्धि ; ( ग्राचा ) । चय पुं [ चयव ] चयव, जन्माल्तर-गमन ; ( ठा ८; कप्प )। चयण न [चयन] १ इकहा करना ; ( पत २ )। २ प्रहण, उपादान ; ( ठा २, ४ )। चयण न [ त्यजन ] त्याग, परित्याग ; ( सिंह ३९ )। चयण न चियवनी १ भरण, जन्मान्तर-गमन ; ( ठा १---पत्र १६)। २ पतन, गिर जाना। °कप्प पुं [ °करूप ] १ पतन-प्रकार, चारित्र वगैरः से गिरने का प्रकार ; २ शिथिल साधुत्रों का विहार; (गच्छ १; पंचभा )। चर संक [ चरू ] १ गमन करना, चलना, जाना । २ भन्नरा करना । ३ सेवना । ४ जानना । चरइ ; ( उव ; महा ) । ५ भूका—चरिंसु ; (गउड) । भवि—चरिस्सं ; ( पि १७३ ) । वक् — चरंत, चरमाण; ( उत्त २ ; भग ; विपा १, १ )। संक — चरिअ, चरिऊण; ( नाट — मृच्छ १०; श्रावम )। हेकु—चरिउं,चारए; (ब्रोघ ६४; कस)। कु—चरियव्वः (भग ६, ३३)। प्रयो, कृ—चारियञ्च ; ( गगण १७— पत्र ४६७ )। चर पुं [ चर ] १ गमन, गति ; २ वर्तन ; (दंस ; श्रावम )। ३ दृत, जासूस:; (पाथ्र; भवि)। °चर वि [ °चर ] चलने वाला ; ( आचा )। चरंती स्त्री [चरन्ती ] जिस दिशा में भगवान् जिनदेव वगैरः ज्ञानी पुरुष विचरते हों वह ; ( वव १ )। चरग पुं [ चरक ] १ देखो चर=चर । २ संन्यासिय्रों का मुंड विशेष, यृथवंध घूमने वाले त्रिद्रिषड्यों की एक जाति ; (भग; गच्छ २)। ३ भिच्नकों को एक जाति; (पणण २०)। ४ दंश-मशकादि जन्तु ; (राज)। चरचरा स्त्री [ चरचरा ] 'चर चर' त्रावाज; ( स २५७)। चरड पुं [ चरट ] लुटेरे की एक जाति ; ( धम्म १२ टी ; सुपा २३२; ३३३ )। चरण न [ चरण ] १ संयम, चारित्र, त्रत, नियम ; ( ठा ३, १; श्रोघ २; विसे १) । २ चरना, पशुश्रों का तृणादि-

भन्तरा : ( सुर २, ३ )। ३ पद्य का चौथा हिस्सा: ( पिंग )। ४ गमन, विहार ; ( गाँदि ; सूत्र १, १०,२ )। १ सेवन, श्रादर ; ( जीव २)। ६ पाद, पाँव ; ( ३,७)। °करण न [ °करण ] संयम का मूल और उत्तर गुण : स्था , १ रेसम १६४)। °करणाणुओग पुं [°करणानुयोग] संयम के मूल और उत्तर गुणों की न्याख्या ; ( निवृ १६) । °कुसील पुं [°क्स्पील] चारित्र को मलिन करने वाला साधु, शिथिला-चारी साधु ; (पव २)। °णय िन किया को मुख्य मानने वाला मत ; ( श्राचा )। भोह पुंन [ भोह ] चारित्र का आवारक कर्म-विशेप ; ( कम्म १ )। चरम वि चिरम ] १ अन्तिम, अन्त का, पर्यन्तवर्ती ; ( ठा र, ४; भग ८,३; कम्म ३, १७; ४, १६; १७)। २ श्रनन्तर भव में मुक्ति पाने वाला ; ३ जिसका विद्यमान भव ्त्रमितम हो वह: (ठा २, २)। °काल पुं [ °काल ] मरण-समय ; ( पंचव ४ )। °जलहि पुं [ °जलिय ] य्रन्तिम समुद्र, स्वयं भूरमण समुद्र ; ( लहुअ २ )। चरमंत पुं चरमान्त सव से अन्तिम, सब से प्रान्त-वर्तीः \_{ सम ६६ )। चेरय देखो चरग ; ( श्रीप ; ग्राया १, १४ ) । चरिगा देखो चरिया=चरिका ; (राज)। चरित्त न [ चरित्र ] १ चरित, त्राचरण ; २ व्यवहार; ( भ-वि ; प्रास् ४० )। ३ स्वभाव, प्रकृति : ( कुमा )। चरित्त न [ चारित्र ] संयम, विरित्त, त्रत, नियम ; ( ठा २, ४; ४,४; भग )। °काट्प पुं [ °कारुप ] संयमानुष्टान का प्रतिपादक ग्रन्थ ; ( पंचभा )। °मोह पुंन [ °मोह ] कर्म-विशेष, संयम का आवारक कर्म ; (भग)। भोहणिज्ज न [ °मोहनीय ] वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( टा २, ४ )। ° चिरित्त न [ भचारित्र ] आंशिक संयम, श्रावक-धर्म ; ( पिंड ; भग ८,२ )। "यार पुं ["चार] संयम का अनुष्ठान; (पडि )। "रिय पुं "पर्य] चारित्र से आर्य, विशुद्ध चारित्र वाला, साधु, मुनि ; (पण्ण १)। ्चरित्ति पुंसी [चारित्रिन् ] संयम वाला, साधु, मुनि ; (उप ६६६; पंचव १)। चरिम देखो चरम ; (सुर १,१०; श्रीप ; भग ; ठा २,४)। चरिय पुं [ चरक ] चर-पुरुष, जासुस, दूत ; (सुपा ४२८)। चरिय न [ चरित ] १ चेष्टित, आचरण ; ( ग्रीप ; प्रास् प्रद् )। २ जीवनी, जीवन-चरित ; ( सुपा ३ )। ३ चरित्र-अन्थ : ( सुपा ६४८) । ४ सेवित, आश्रित ; (पण्ह १,३) ।

चरिया स्त्री [चरिकाः] १ परिवाजिका, . ( ब्रोघ ४६८ )। र किला ब्रौर नगर के बीच का मार्ग; (सम १३७ ; पाण १,१ )। चरिया सी [ चर्या ] १ ब्राचरण, ब्रनुहान ; "दुक्करचरिया मुखिवराखं" ( पडम १४, १५२ । २ गमन, गति, विहार; (सुत्र १, १, ४)। चरु पुं [ चरु ] स्थाली-विशेष, पात्र-विशेष ; ( श्रोप; भवि )। चरुगिणय देखां चारुइणप ; (इक)। चरुल्लेव न [ दे ] नाम, श्राख्या ; ( दे ३, ६ )। 🖂 🔑 चल सक चिल् । १ चलना, गमन करना । २ अक कॉपना, हिलना । चला ; ( महा ; गउड )। वक्त-चलंत, चल-माण ; (गा ३४६ ; सुर ३,४० ; भग) । हेंक्र-चिलिउं; (गा ४८४)। प्रयो, संक -चलइता ; (दस ४, १)। चल वि चिल ] १ चंचल, ग्रस्थिर ; (सं४२० ; वजा ६६ ) । २ पुं रावण का एक सुभट ; ( पडम ४६, ३६ ) । चलचल वि [ चलचल ] १ चंचल, ब्रस्थिर ; "चलचलय-कोडिमोडणकराइं नयणाइं तरुणीणं" ( वजा ६० )। २ पुं. वी में तलाती चीज का पहला तीन धान ; ( निचू ४ )। चलण पुं [ चरण ] पाँव, पैर, पाद ; (ग्रौप ; से ६,१३)। °मालिया स्त्री [ °मालिका ] पैर का आभूषण-विशेष ; (पाह २, ४ ; श्रोप ) । °वंदण न [ °वन्दन ] पैर पर. सिर भुका कर प्रणाम, प्रणाम-विशेष ; (पडम ८, २०६)। चलण न [ चलन ] चलना, गति, चाल ; ( से ६, १३ )।. चलगा स्त्री [चलता ] १ चलन, गति ; २ कम्प, हिलन ; ( भगः १६, ६ )। चलणाउह पुं [ चरणायुध ] कुक्कुट, मुर्गा ; (दे ३, ७) । चलणाओह पुं [ दे चरणायुघ ] कपर देखो ; ( पड् ) । चलिया स्त्री [ चलिका ] नीचे देखो ; (श्रीघ ६७६)। चलणी ह्त्री [ चलनो ] १ साध्वीयों का एक उपकरण ; ( क्रोच ३१४ भा )। २ पैर तक का कीच ; ( जीव .३; भग ७, ६ )।. -चलवलण न [ दे] चटपटाई, चंचलता ; (पउम १०२,६)। चळाचळ वि [चळाचळ] चंचल, ऋस्थिर ; (पउम ११२,६)। चिलंदिये वि चिलंदिय | इन्द्रिय-निप्रह करने में असमर्थ, जिसकी इन्द्रियाँ कावू में न हों वह ; ( ब्राचा २, ४, १ )। चिळिय न चिळित । १ विकलता, अस्थेर्य, चंचलता ; (पात्र)। २ चला हुआ, कम्पित; (आवम)। ३ प्रशृत; (पात्र ; ग्रौप )। ४ विनष्ट ; (धम्म २ )।

चिलर वि [ चिलितृ ] चलने वाला, श्रस्थिर, चपल, चंचल ; "चलिरममराली" (उप ६८६; सुपा ७६; २५७; स ४१)। चल्ल देखो चल=चल्। चल्लइ ; (हे ४, २३१ ; पड्)। चल्छणग न [ दे ] जघनांशुक, कटी-वस्र ; ( पड् )। चिल्लि सी दि ]:नाचते समय की एक प्रकार की गति ; (कप्पू)। चिल्लिअ देखो चिलिअ ; (सर १, ६१ ; उप पृ ४० )। चव सक [ कथय् ] कहना, बोलना । चषद ; ( हे ४,२ )। क्रम-चिवज्जह ; (कुमा )। वकु-चवंत ; (भिव )। चच अक [ च्यु ] मरना, जनमान्तर में जाना । चवइ ; ( हे ४, २३३)। संक्र—चिवऊण; (प्रारू)। चवियद्व ; ( ठा २, २ )। चव वुं [ च्यव ] मरण, मीत ; "मन्नंता अपुण्चववं ; ( उत्त ३, १४)। चयचय धुं [ चयचय ] 'चव-चव' श्रावाज, ध्वनि-विशेष ; ( ब्रोघ २८६ भा )। चवण न [ च्यवन ] १ मरण, जन्मान्तर-प्राप्ति ; ( सुर २, १३६; ७, ८; दं:४)। २ पतन, गिर जाना; ( वृह १ )। चवल वि [ चपल ] १ चंचल, श्रस्थिर ; ( सुर १२, १३८; प्रास् १०३)। २ त्राकुल, व्याकुल ; ( ग्रीप )। रावण का एक सुभट ; ( पडम १६, ३६ )। चवल पुं [ दे ] चावल, तगड्ल ; ( शा १८ )। चवला स्री [ चपला ] विध्तु, विजली ; (:जीव ३ )। चिवा वि [ च्युत ] मृत, जन्मान्तर-प्राप्त ; (कुमा २,२६ )। चविश्र वि [ कथित ] उक्त, कहा हुआ ; ( भवि )। चविआ स्त्री [ चिविका ] वनस्पति-विशेप ; ( परण १७---पत्र ५३१ )। चविडा ) चिवला रे सी [चपेटा] तमाचा, थप्पड़; (हे १, चवेला ) १४६; कुमा)। चवेडी सी [दे] १ श्लिप्ट कर-संपुट; २ संपुट, समुद्र, डिब्बा ; (दे २, ३)। चत्रेण न [ दे ] वचनीय, लोकापवाद ; ( दे ३, ३ )। चवेला देखो चवेडा ; ( प्राह )। चन्चिकअ वि [ दे ] धवलित, चूने से पोता हुआ ; "चब्व-क्तिया य चुन्नेण नासिया" ( सुपा ४१५ )। चव्वाइ देलो चव्वागि ; ( राज )।

चन्चाक ो पुं [ चार्चाक ] नास्तिक, वृहस्पति का शिष्य, चव्चाग ∫ लोकायतिक ; (प्रवो ७८ ; राज )। चन्चागि वि [चार्चाकिन् ] १ चनाने वाला ; २ दुर्न्थव-हारी ; (वव ३)। चिव्यय वि [ चर्वित ] चवाया हुआ ; ( सुर १३, १२३ ) र्र चस सक [ चषु ] चखना, श्रास्वाद लेना । वक् - चसंद (शौ); (रंभा)। हेक चिसदं (शौ); (रंभा)। चसग ) पुं [ चषक ] १ दारू पीने का प्याला ; ( जं १ ; चसय ) पात्र )। २ पान-पात्र, प्याला ; ( सुर २, ११ ; पउम ११३, १० ) । ३ पिन्न-विशेष ; ( दे ६, १४४ )। चहंतिया स्रो [दे ] चुटको, चुटकोभर ; "जोगचुगणचहंति-यामेत्तपक्खेवेख" (काल )। चहुट्ट वि [ दे ]:१ निमग्न, लीन; (दे ३,२; वजा ३८) । "भण-भमरो पुण तीए मुहारविंदे च्चिय चहुट्टो" ७२⊏ टी )। चहोष्ट पुं दि । एक मनुष्य-जाति : ( भवि )। चाइ वि [ त्यागिन् ] १ त्याग करने वाला, छोड़ने वाला ; २ दानी, दान देने वाला, उदार ; (सुर १, २१७ ; ४)-११८ ) । ३ निःसंग, निरीह, संयमी ; ( ग्राचा ) । चाइय वि:[शकित] जो समर्थ हुत्रा हो; (पउम ७, १२१ : सूत्र १, १४)। "सन्वोवाएहि जया घेत्या न चाइया मुरिंदेणं। ताहे ते नेरइया" (पडम ११८, २४)। चाउंड पुं [ चामुण्ड ] राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लङ्का-पति : ( पडम ५, २६३ )। चाउक्काल न [चतुष्काल] चार वल्त, चार समय: (विसे २५७६)। चाउवकोण वि [ चतुष्कोण ] चार कोना वाला, चतुरहा; (जीव ३)। चाउग्धंट ) वि [ चतुर्घण्ट] चार वंटा वाला, चार घरटाश्रों चाउघंट रे से युक्त; (णाया १, १; भग ६, ३३; निर १)। चाउज्जाम न [ चातुर्याम ] चार महावत, साधु-धर्म, ग्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय ग्रीर ग्र-परिग्रह ये चार साधु-त्रत ; ( णाया १, ७ ; ठा ४, १ )। चाउज्जाय न् [ चातुर्जात ] दालचीनी, तमालपन, इलाची ग्रीर नागकेसर ; ( उप पृ १०६ ; महा )। चाउत्थिय पुं [ चातुर्थिक ] रोग-विशेष, चौथे चौथे दिन पर होने वाला ज्वर, चौथिया बुखार ; ( जीव ३ )।

चाउद्सिया स्वी [चतुर्द्शिका ] तिथि-विशेष, चतुर्दशी, चौदस ; ''होणपुराण चाउद्सिया'' ( उवा )। चाउद्द सी सी [ चतुर्द्शो ] ऊपर देखो ; (भग ; जो ३)। न्गाउदाह (ग्रंग) वि. व. [चतुर्दशत् ] चौरह, १४; (पिंग) । चीउदिसिं देखो चउ दिसिं; ( महा ; सुपा ३६४ )। चाउमास ) पुंन [ चातुर्मास ] १ यौमासा, जैसे श्रापाङ चाउम्मास र् से लेकर कार्तिक तक के चार महीने ; ( उप प्र ३६०; पंचा १७ )। २ त्रापाइ, कार्तिक और फाल्युन मास को शुक्ल चलुर्दशी ; "पिक्खए चाउमाधे" (लहुम १६)। चाउम्मासिथ वि [ चातुर्मासिक ] १ चार मास संबन्धी, जैसे त्रापाढ़ से लेकर कार्त्तिक तक के चार महीने से संबंध रखने वाळा ; ( णाया १, ४ ; सुर १४, २२८ ) । २ न आपाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास को शुक्ल चतुर्दशी तिथि, पर्व-विरोप ; (श्रा ४७ ; ग्रजि ३८ )। चाउम्मासो हो [ चतुर्मासो ] चार मास, चौमासा, श्रापाड़ से कार्तिक, कार्तिक से फाल्गुन और फाल्गुन से आवाड़ तक के चार महीने : ( पडम ११८, १८ )। चाउम्मासी स्री [ चातुर्मासी ] देखो चाउम्मासिन ; (धर्म २; आय)। चाउरंग देखो चउरंग ; ( पउम २, ७४ )। चाउरंगि देखो चउरंगि; (भग; णाया १,१--पत्र ३२)। चाउरंगिउज वि [ चतुरङ्गीय ] १ चार श्रंगो से संकन्ध रखने वाला ; २ न उतराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन ; (उत्र४)। ·चाउरंत देखो चउरंत; (सम १; ठा ३, १; हे १, 88)1 चाउरंत पुं [चातुरन्त] १ चक्रवती राजा, सप्राट्; (पगह १, ४)। २ न लग्न-मण्डप, चौरी; (स ७८)। चाउरक्क वि [ चातुरक्य ] चार वार परिगत । °गोवीर ्र [ °गोक्सीर ] चार 'वार परिणत किया हुत्रा गो-दुग्ध, जिसे कतिपय गौत्रों का दूव दूसरी गौत्रों को पिलाया जाय, फिर उनका अन्य गौर्आं को, इस तरह चार वार परिणत किया हुया गो-दुग्ध ; (जीव'३) चाउल पं दि ] चावल, तराडुल; (दे ३, ५; याचा २, १, ३;६;⊏; उपपृत्रे१; श्रोत्र ३४४; सुपा े६३६; रयस ६०; कप्प )।

Vचांउल्लग न [ दे ] पुरुष का पुतला---,कृत्तिम पुरुष; ( निचू 9)1 चाउवन्न )वि [चातुर्वर्ण] १ चार वर्ष वाला, चार चाउन्त्रणण । प्रकार वाला; २ पुं साधु, साध्वी, श्रावक श्रीर श्राविका का समुदाय; (ठा ४, २-पत ३२१); " चाउव्यरणस्त समणसंबस्स " ( पडम २०, १२० )। ३ न ब्राह्मण, चित्रम, वैश्य और शृद ये चार मनुज्य-जाति ; (भग ११)। चाउन्वेज्ज न[चातुर्वे घ] १ चार प्रकार की विद्या-न्याय, व्याकरण, साहित्य श्रीर धर्म-शास्त्र । २ पुं. चीवे, बाह्मणों की एक अल्ल; " पडरचाउन्नेज्जलोएख " ( महा )। चाएंत देखो चाय=च्या। चाँउंडा स्त्री [ चामुण्डा ] स्वनाम-स्यात देवी ; ( हे १, १७४)। °काउअ पुं [ °कामुक ] महादेव, शिव ; ( कुमा )। चाग देखो चाय=त्याग; ( पंचव १ )। चागि देखो चाइ ; ( हप पृ १०४ )। चाङ वि [दे] मायावी, कपटी ; (दे ३, ८)। चाडु पुंत [ चाटु ] १ प्रिय वाक्य ; २ खुशामद ; ( हे १, ६७; प्राप्त्)। "यार वि [ "कार ] खुशामदी; ( पण्ह 9, 7)1 चाडुअ न [ चाटुक ] ऊपर देखो ; चाणक्क पुं [ चाणक्य ] १ राजा गुप्त का स्थनाम-प्रसिद्ध मन्त्री ; ( मुद्रा १४४ )। २ एक मनुष्य-जाति; (भवि): । [चाणकथी] लिपि-विशेष ; (विसे चाणककी स्री ४६४ टी ) . चाणिक्क देखो चाणक्क ; ( आक वाणूर पुं [ चाणूर ] मल्ल-विशेष, जिसको श्रीकृष्य ने मारा था ; ( पण्ह १, ४ ; पिंग )। वामर पुंन [ चामर ] चॅबर, वाल-व्यजन; ( हे १, ६७ )i २ छन्द-विरोव; ( पिंग) । "गाहि वि [ "प्राहिन् ] चामर वीजने वाला नौकर । स्री-"णो ; ( भवि ) । "छायण न ि च्छायन | स्वाति नदात्र का गोत्र; (इक )। "उभाय हरू पुं [ °ध्वज ] चामर-युक्त पताका ; ( ग्रोप )। °भार वि िधार ] चामर वीजने वाला; ( पउम ८०, ३८ )। चामरा हो ऊपर देखो; (श्रीप; वसु; भग ६, ३३)।

चामीअर न [ चामीकर ] मुवर्ण, सोना ; ( पात्र ; सुपा ७७; णाया १, ४)। चामुंडा देखो चाँउंडा ; ( विसे ; पि ) । चाय देखो चय = शक्। वक् - चायंत, चाएंत; सूत्र १, ३, १ ; वव ३)। चाय देखो चाच ; ( सुपा ५३० ; से १४, १४ ; पिंग )। चाय पुं [ त्याय ] १ छोड़ना, परित्याग ; ( प्रास् = ; पंचव १) । २ दान ; (सुर १, ६४)। चायग) पुं [ चातक ] पिन्न-विशेष, चातक-पन्नी; ( सण ; चायव ) पात्र ; दे ६, ६० )। चार पुं चार ] १ गति, गमन ; "पायचारण" ( महा ; ंडप पृ १२३ ; रयण १४ ) । २ श्रमण, परिश्रमण ; ( स १६)। ३ चर-पुरुप, जासूस ; (विपा १, ३ ; महा ; भवि ) । ४ कारागार, कैदखाना ; ( भवि ) । संचरण ; ( श्रोप )। ६ श्रनुष्ठान, श्राचरण ; ( श्राचानि ४५ ; महा )। ७ ज्योतिप-त्तेत्र, त्राकाश; ( ठा २, २ )। चार पुं [दे] १ वृत्त-विशेष, पियाल वृत्त, चिरोंजी का पेड़; (दे ३, २१ ; ऋणु ; पर्ग्ण १६ )। २ वन्धन-स्थान ; (दे ३, २१)। ३ इच्छा, श्रमिलाय: (दे ३, २१; भवि ; सुपा ५११ )। ४ न फल-विशेष, मेवा विशेष ; (पगण १६)। °क्कय पुं [ °क्कय ] वेचने वाले की इच्छानुसार दाम देकर खरोदना ; ( सुपा ४११ )। चारए देखो चर=चर्। चारग दे [ चारक ] देखो चार ; ( श्रीप ; णाया १, १ ; पग्ह १, ३ ; उप ३६७ टी )। °पाल पुं: [ °पाल ] जेलखाना का अध्यद्म ; (विपा १,६—पत्र ६४)। °पालग वुं [ °पालक ] कैदलाना का अध्यक्त; जेलर; (उप पृ ३३७)। भंड न [ भाण्ड ] कैदी को शिक्ता करने का उपकरण ; (विपा १, ६)। "हिव पुं ["घिप ] कैदखाना का अध्यन्न, जेलर ; ( उप पृ ३३७ )। चारण वुं दि ] प्रनिथ-च्छेदक, पाकेटमार, चोर-विशेष: (दे३,६)। चारण पुं [ चारण ] १ आकाश में गमन करने की शक्ति रख़ने वाले जैन मुनियों की एक जाति ; ( ग्रौप ; मुर ३, १५ ; ग्रजि १६ )। २ मनुप्य-जाति-विरोप, स्तुति करने वाली जाति, भाट ; ( उप ७६८ टी ; प्रामा )। जैन मुनि-गण ; ( ठा ६ )। वारणिश्रा स्त्रो [चारणिका] गणित-विरोप; (स्रोघ २१ टी)।

चारभड पुं [ चारभट ] सूर पुरुष, लड़वैया, सैनिक; ( पग्ह 9, 2; 9, 2; 頭9)1 चारय देखो चारग ; ( सुपा २०७ ; स १४ )। चारवाय पुं [ दे ] श्रोब्म ऋतु का पवन ; ( दे ३,६ )। चारहड देखां चारभड ; ( धम्म १२ टो ; भवि )। चारहडो स्री [ चारभटो ] शौर्यवृति, सैनिक-वृत्ति ; ( सुपा ४४१ ; ४४२ ; हे ४, ३६६ )। चारागार न [ चारागार ] कैरलाना, जेललाना ; ( सुर १६, १७)। चारि हो [ चारि ] चारा, पशुत्रों के खाने की चीज, घास ब्रादि; (ब्रोघ २३८)। चारि वि [ चारिन् ] १ प्रवृत्ति करने वाला ; ( विसे २४३ टो ; उन ; ग्राचा )। २ चलने वाला, गमन-शील ; (ग्रीप ; कप्पू )। चारिअ वि [ चारित ] १ जिसको खिलाया गया हो वह ; (से २, २७)। २ विज्ञापित, जताया हुआ ; (पराण १७ -पत्र ४६७ )। चारिअ पुं [चारिक] १ चर पुरुष, जासूस ; (पणह 🍌 २ ; पउम २६, ६४ )। "चोरुत्ति चारिउत्ति य होइ जब्रो परदारगामिति" ( विसे २३७३ ) । २ पंचायत का मुखिया पुरुष, समुदाय का त्रगुत्रा ; ( स ४०६ )। चारित्त देखो चरित्त = चारित ; ( ब्रोघ ६ भा ; उप ६७७ हो )। चारित्ति देखो चरित्ति ; ( पुण्क १५४ )। चारियव्व देखो चर = चर्। चारी स्रो [ चारी ] देखां चारि = चारि; (स ४८७; ब्रोव . २३८ टी )। चारु वि [ चारु ] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर ; (उवा ; श्रीप)। २ पुं तीसरे जिनदेव का प्रथम शिष्य; ( सम १५२ )। ३ न् प्रहरण-विशेष, शख-विशेष ; ( जीव १ ; राय )। चारुइणय पुं [चारुकिनक] १ देश-विशेष; २ वि. उस देश का निवासी; ( ग्रोप; ग्रंत )। स्त्री—°णिया ; ( ग्रोप )। रें चारुणय पुं [ चारुनक ] ऊपर देखो ; ( श्रोप )। स्त्री---°िणया ; ( ग्रीप ; साया १, १ )। चारुवच्छि पुं व [ चारुवित्स ] देश-विशेष ; ( पडम ६८, ६४ )। चारुसेणी स्त्री [ चारुसेनी ] छ्न्द-विरोप ; ( पिंग )।

चाल सक [ चालय् ] १ चलाना, हिलाना; कँपाना । १ विनारा करना । चालेइ ; ( उव; स ४७४; महा ) । कर्म---चालिज्जइ ; ( उव )। वक्-चालंत, चालेमाण ; (सुपा २२४ ; जीव ३)। कवक्र— चालिज्जमाण ; ( णाया १, १ ) । हेक्-चालित्तए ; ( उना ) । चाळण न [ चाळन ] १ चलाना, हिलाना ; ( रंभा )। २ विचार ; (विसे १००७)। चाळणा स्त्री [चाळना] शङ्का, पूर्वपन्न, ( त्रणु ; वृह १ )। चालिंणया स्त्री [चालिंनका] नीचे देखो; (उप १३४ टी)! चालणी स्त्री [चालनी] ब्राखा, छानने का पात्र ; (ब्रावम)। चालवास वुं [ दे ] सिर का भूषण-विरोप ; ( दे ३, ८ )/। चालिय वि [ चालित ] विलाया हुआ, हिलाया हुआ ; "पुण्कवईए चालियाए सियसंकेयपडागाए" ( महा )। चालिर वि [चालियत् ] १ चलाने वाला । २ चलने " खरपवणचाडुचालिरदविगसिरसेण पेम्मेण " ( वज्जा ७० )। चाली स्त्री [ चत्वारिंशत् ] चालीस, ४० ; ( उना )। चालोस स्रोन [ चत्वारिंशत् ] चालोस, ४० ; (महा ; पिंग)। स्ती- °सा; (ति १)। चालुक्क पुंस्रो [चौलुक्य ] १ चालुक्य वंश में उत्पन्न; २ पुं गुजरात का प्रसिद्ध राजा कुमारपाल ; ( कुमा )। चाव सक [ चर्व ] चयाना । क्र-चावेयव्व ; (उत 98, 35)1 चाव पुं [चाप ] धनुष, कार्मुक ; (स्वप्न ११ )। चावल न [ चापल ] चपलता, चंचलता; ( अभि २४१ )। चावरुल न [ चापरुप ] ऊपर देखो ; ( स ४२६ ) । . चावाछी सी [ चावाछी ] ग्राम-विशेष, इस नाम का एक गाँव ; ( आवम )। चाविय वि [ च्यावित ] मखाया हुर्या ; ( पण्ह २, १ )। चावेडी स्त्री [चापेटो] विद्या-विशेव, जिससे दूसरे को तमाचा मारने पर विमार श्रादमो का रोग चला जाता है; (वब १)। चावेयव्य देखो चाव=चर्व । चाबोण्णय न [ चापोन्नत ] विमान-विशेष, एक देव-विमान ; (सम ३६)। चास पुं [ चाप ] पित्त-विशेष, स्वर्ण-चातक, लहटोखा ; (पगह १, १ ; पगण १७ ; साया १, १; त्रोघ ८४ मा ; उर १, १४ )।

चास पुं [दे] चास, हल-विदारित भूमि-रेखा, (दे ३, १)। चाह सक [चाञ्छ्] १ चाहना, वाँछना। २ त्रपेत्ता ३ याचना [ चाह**इ**, चाहसि; (भवि: पिंग, )। चाहिय वि [ वाञ्छित ] १ वाञ्छित, ग्रभिलपित : २ अपेन्तितं; ३ याचितः; (भिव )। चाहुआण पुं [चाहुयान ] १ एक प्रसिद्ध संत्रिय-वृंश ; चौहान वंश; २ पुंखी चौहान वंश में उत्पन्न; (सुपा ४४६)। चि देखो चिण। कर्म-चिव्वइ, चिम्मइ, चिञ्जंति : (हे ४, २४३; भग )। चिंअ ग्र [एव ] निश्चय को वतलाने वाला ग्रव्यय: " अणुबद्धं तं चित्र कामिणीणं " (हे २, १८४; कुमा; गा १६, ४६; दं १)। चिअ ग्रं [इय ] १ — २ उपमा और उत्प्रेज्ञा का स्चक अञ्यय ; (प्राप)। चिंअ वि [चिंत ] ९ इकड़ा किया हुआ ; (भग)। २ व्यास ; ( सुपा २४१ )। ३ पुष्ट, मांसल ; ( उप ८७१ टी )। चिआ स्त्री [ त्विप् ] कान्ति, तेज, प्रभा ; ( पड् )। चिआ देखोःचियगाः ( सुपा २४१ ; महा.) । चिइ स्त्री [ चिति ] १ उपचय, पुष्टि, वृद्धि ; ( पत्र २ )। २ इक्द्रा करना ; ( उत ६ )। ३ वुद्धि, मेघा ; ( पाझ )। ४ भींत वगैरः बनाना ; १ चिता; ( पण्ह १, १--पत्र ८ )। °कम्म न [°कर्मन् ]ःवन्दन, प्रणाम-विरोप ;ः ( श्राव ३ ) । चिइ देखो चेइअ ; ( उप १६७ ; चैत्य १२ ; पंचा १ )। चिइगा देखो चियना : ( जं १ )। चिइच्छ सक [ चिकित्स् ] १ दवा करना, श्लाज करना । २ शङ्का करना, संशय करना । चिइच्छ्इ ; (हे २, २१; 1. ४, २४०) । चिइच्छअ वि चिकित्सक । १ दवा करने वाला, इलाज करने वाला ; २ पुं वैद्य ; ( मा ३३ ) । चिइय देखो चितिय ; " जेण एस छुचरियतवोवि सुचिइयजि-णिंदवयणोवि " (महा )। चिउर पुं [ चिकुर ] १ केश, वाल ; (गो १८८ )। २ पीत रङ्ग का गन्ध-द्रन्य-विशेषः; (पर्णा १७—पत्र १ १२५; राय)।

चिंच ) सक [ मण्डय् ] विभूपित करना, अलंकृत करना । चिंचअ ∫ विंवइ, विंचग्रइ ; (हे ४, ११४ : पड्)। चिंचइअ वि [मण्डित] शोभित, विभूषित, अलंकृत; ( पउम १६, १३ ; सुपा ८८; महा ; पात्र: प्राप ; कुमा )। चिंचइभ वि [ दे ] चित्रत, चता हुगाः ( दे ३, १३ )। चिंचणिया ) स्त्री [दे] देखो चिंचिणो; ( क्रमा; सुपा १२ ; विंचणिगा ( ४८३ )। चिंचणी चिंचणी स्त्री दि ] घरिट्टका, अन्न पीसने की चत्रकी; (दे ३, १०)। चिंचा स्त्री [ चञ्चा ] १ तृण की वनाई हुई चटाई वगैरः । °पुरिस वुं [ °पुरुप ] तृण का मनुष्य, जो पशु, पन्नी आदि को डराने के लिए खेतों में गाड़ा जाता है; ( खुपा १२४)। चिंचा स्त्री [दे चिञ्चा] शम्ली का पेड़; (दे ३, १०; पाद्य ; विपा १, ६ ; सुपा १२४ ; ४८२ ; ४८३ )। चिंचिअ वि [ मण्डित ] भृपित, त्रलंकृत ; ( कुमा )। चिंचिणिआ ो स्री:[दे] इम्ली का पेड़; ( श्रोघ २६; चिंचिणिचिंचा दे ३,१०; सुपा ४८४; पाम )। विंचिणी चिंचिल्ल सक [ मण्डय् ] विभूषित करना, अलंकृत करना। चिंचिल्लाइ; (हे ४, १११; पड्)। चिंचिल्लिअ वि [ मण्डित ] विभूषित, मलंक्त ; ( पात्र ; कुमा )। चिंत सक [चिन्तय] १ चिन्ता करना, विचार करना। ३ ध्यान करना। ४ फीकिर करना, २ याद करना। मफसोस फरना। चिंतेइ, चिंतेमि; ( उव ; कुमा )। पश्-चिंतंत, चिंतेंत, चिंतिंत, चिंतयंत, चिंतय-साण, चिंतेमाण; ( कुमा; उव; पउम १०, ४; अभि ४७; हे ४, ३२२; ३१०; सर ४, २३)। कनक्-चिंतिज्जंत : (गा ६४१)। संक्र—चिंतिजं, चिंतिऊण; ( महा; गा ३४८)। ह-चिंतणीय, चिंति-यञ्च, चिंतेयञ्च ; ( उप ७३२ ; पंचा २; पउम ३१, ७७ ; सुपा ४४४ )। चिंत वि [ चिन्त्य ] चिन्तनीय, विचारणीय, विचार-योग्य; (उप ६८४)। चिंतग वि [चिन्तक] चिन्ता करने वाला, विचारक ; (उप पृ ३३३ ; ३३६ टी )।

चिंतण न [ चिन्तन ] १ विचार, पर्यालोचन ; ( महा )। २ स्परण, स्मृति ; ( उत्त ३२ ; महा )। चिंतणा स्त्री [चिन्तना ] अपर देखो ; ( उप ६ व्ह टी )। चिंतिणिया स्त्री [चिन्तिनका ] याद करना, चिन्तन करना; ( ठा ४, ३ )। चिंतय वि [ चिन्तक ] चिन्ता करने वाला ; ( स १६५; निर १, १)। चिंतव देखो चिंत = चिंतय्। चिंतवर् ; (कुमा ; भवि )। चिंतविय वि चिन्तित ] जिसकी चिंता की गई हो वह ; (भवि)। चिंता स्त्री विन्ता न विचार, पर्यालोचन ; (पात्र ; कुमा )। २ अफसोस, शोक, दिलगीरी ; ( सुर २, १६१ ; सूत्र २, १ : प्रास् ६१ ) । ३ ध्यान : ( श्राव ४ ) । ४ स्मृति, स्मरण; (. णंदि)। ५ इष्ट-प्राप्ति का संदेह ; (कुमा)। °उर वि [ °तुर ] शोक से व्याकुल ; ( सुर ६, ११६ )। °दिइ वि [ °द्वष्ट ] विचार-पृर्वक देखा हुआ ; (पाध्र )। °मइअ वि [°मय] चिन्ता-युक्त ; "सत्राणे चिंतामइत्रं काऊण पित्रं" (गा१३३)। "मणि पुं [ "मणि ] १ मनोवाञ्छित अर्थ को देनेवाला रत्न-विशेष, दिव्य मणि ; ( महा )। २ वीतशोक नगरी का एक राजा ; ( पडम: २०, १४२ )। °वर वि [ °पर ] चिन्ता-मन्न ; ( पडम १०, १३ )। चिंतायग ) वि [ चिन्तक] चिन्ता करने वाला; (ग्रावम)। चिंतावग रेह्मी—°गा; ( सुपा २१ )। चिंतिय वि [चिन्तित] १ विचारित, पर्यालोचित ; (महा) । २ याद किया हुआ, स्मत ; ( काया १, १ ; षड् )। ३ जिसको चिन्ता उत्पन्न हुई हो वह ; ( जीव ३ ; श्रीप )। ४ न, स्मरण, स्पृति ; ( भग ६; ३३ ; श्रीप )। चिंतिर वि [ चिन्तयित् ] चिन्ता-शील, चिन्ता करने वाला ; (श्रा २७; सवा)। चिंध न [ चिह्न ] १ चिन्ह, लाञ्छन, निशानी; ( हे २,५०; प्राप्त ; गाया १, १६ )। १ ध्वजा, पताका ; (पात्र )। °पद्द पुं [°पद्द ] निशानी स्प वस्त्र-खण्ड; ( ग्णाया १, १)। **ेपुरिस** पुं [ **ेपुरुप** ] १ दाढ़ी-मूँ छ वगैरः पुरुष की निशानी वाला नपुंसक ; र पुरुष का वेष धारण करने वाली स्त्री वगैर:: (ठा३,१)। चिंधाल वि [ चिह्नवत् ) चिह्न-युंक, निशानी वाला; ( पउम 908,0}

```
चिंघाल वि [दे] १ रम्य, मुन्दर, मनोहर; २ मुख्य, प्रधान,
 प्रवर: (दे ३, २२)।
चिंधिय वि [ चिह्नित ] चिह्न-युक्त ; ( पि, २६७ )।
चिंफुल्लणी स्त्री दि] स्त्री का पहनने का वस्त्र-विशेष, लहँगा;
ें (दे३,१३)।
चिकिच्छ देखो चिइच्छ। चिकिच्छाम ; (स ४८६)।
कृं—चिकिच्छिअव्व ; ( ग्रभि १६७ )।
चिकुर देखो चिउर ; (प ४०६)।
चिवक वि दि । १ स्तोक, थोड़ा, अल्प; २ न चत्, छींक ;
  (षड् )।
चिक्कण वि [चिक्कण] चिकना, स्निग्ध ; (पग्ह १, १;
 सुपा ११)। २ निविड, घना; "जं पावं चिक्कणं तए बद्धं"
 ( सुर १४, २०६ )। ३ दुर्भेय, दुःख से कूटने योग्य ;
 (पग्ह १,१)।
चिक्का स्त्री [दे] १ थोड़ी चीज; २ हलकी मेघ-ग्रष्टि, सुद्रम
 छींटा ; (दे ३, २१)।
चिक्कार पुं [ चीत्कार ] चिल्ला, हटचिंघाड़ ; ( सण )।
चिक्किण देखो चिक्कण ; (कुमा )।
चिक्खअण वि [ दे ] सहिष्णु, सहन करने वाँला ; ( षड् )।
चिक्खल्ल पुं [दे] कर्रम, पंक, कीच; (दे ३, ११; हे ३,
  १४२ ; परह १, १ )।
चिक्खल्लय न [चिक्खल्लक ] काठियांनाड़ का एक नगर;
 (ती २)।
चिक्खिल्ल ) [ दे ] देखो चिक्खिल्ल; ( गा ६७; ३२४;
           ४४४ ; ६८४ ; औप ) ।
चिखल्ल
चिखिल्ल
चिगिचिगाय अक [चिकचिकाय्] चकचकाट करना,
  चमकता। वक्च-चिगिचिगायंत; ( सर २, ५६ )।
चिगिच्छग देखो चिइच्छअ ; ( विवे ३० )।
चिगिच्छण न [चिकित्सन ] चिकित्सा, इलाजं ; ( उप
 . १३४ टी )।
चिगिच्छय देखो चिइच्छअ; (स २७८; णाया १,
  ६-पत्र १११)।
चिगिच्छा स्त्री [चिकित्सा] दवा, प्रतीकार, इलाज ;
 .(स १७)। °संहिया स्त्री (°संहिता) चिकित्सा-
  शास्त्र, वैद्यक-शास्त्र ; (स १७)।
चिन्ध वि [ दे ] १ चिपिट नासिका वाला, वैठी हुई नाक
  वाला; (दे ३, ६)। २ न, रमया, संभोग, रति; (दे ३, १०)।
```

```
चिच्च वि [त्याज्य ] छोड़ने योग्य, परिहरणीय : " खर-
 कम्माई पि विचाई " ( सुपा ४६८ )।
चिञ्चर वि [ दे ] चिपिट नासिका वाला ; ( दे ३, ६ )।
चिच्वा देखो चय = लंज् ।
चिच्चि पुं [ चिच्चि ] चीत्कार, चिल्लाहट, भयंकर त्रावाज;
"चिचीसर—" ( विपा १, २—पत्र २६)।
चिच्चि पुं [दे] हुताशन, अग्नि ; (दे ३, १०)।
चिट्ठ अक [स्था] वैठना, स्थिति करना । चिद्रइ ; (हे
  १, १६)। भूका—चिद्विसु; ( ब्राचा )। वक्र-
 चिट्ठंत, चिट्ठेमाण ; ( कुमा ; भग ) । संकृ—चिट्ठिउं,
 चिद्विऊण, चिद्विण, चिद्वित्ता, चिद्वित्ताण ; ( कप्प ;
  हे ४, १६; राज; पि )। हेक्च-चिट्टित्तए;
 (कप्प)। हः—चिद्वणिज्ज, चिद्विअञ्च ; ( उप
  २६४ टी ; भग )।
चिह देखो चेहु। कु—चिहुमाण ; (पंचा २)।
चिट्टइत्तु वि [स्थातृ ] बैठने वाला ; (भग ११, ११ ;
दसा३)।
चिट्ठणा स्त्री [स्थान ] स्थिति, वैटना, अवस्थान ; ( वृह ६)।
चिद्वा देखो चेद्वा ;ु( सुर ४, २४४ ; प्रास् १२४ )।
चिट्टिय वि [ चेप्टित ] १ जिसने चेष्टा की हो वह ; (पगह
  १, ३ ; याया १, १) । २ न चेष्टा, प्रयत्न ; (पण्ह
  २,४)।
चिट्टिय वि [ स्थित ] १ व्रवस्थित, रहा हुआ। र न
 त्रवस्थान, स्थिति ; ( चंद २० ) । <sup>†</sup>
चिडिंग पुं [ चिटिंक ] पिन-विशेष; ( पपह १, १ )।
चिण सक [चि] १ इकद्वा करना। २ फूल वगैरः तोङ्
 कर इकहा करना । चिराइ ; (हे ४, २३८)। भूकां--
 चिणिंसु; (भग)। भवि—चिणिहिइ; (हे ४, २४३)।
 कर्म-चिणिजाइ; (हे४, २४२)। संक्र-चिणिजण,
 चिणेऊण ; (षड् )।
चिण देखो चण ; ( आ १८ )।
चिणिअ वि [चित ] इकहा किया हुआ ; ( धुपा ३२३ ;
 कुमा )।
चिणोट्टी स्री [दे] गुंजा, घुंगची, लाल रत्ती, गुजराती में
 'चणोठी'; (दे ३, ११)।
चिण्ण वि [ चीर्ण ] १ अाचरित, अनुष्टित ; ( उत १३ )।
  २ अंगीकृत, आदृत ; ( उत ३१ )। ३ विहित, कृत ;
  (उत्त १३)।
```

चिण्ह न [चिह्न] निशानी, लांछ्न ; (हे २, ४०; गडड )। चित्त सक [ चित्रय् ] चित्र बनाना, तसकीर खींचना । चितेष्ठ; ( महा )। क्लकृ— चित्तिज्जंत ; ( उप पृ ३४१ )। ्चित्त न [चित्त ] १ मन, अन्तःकरण, हृदय ; (ठा ४, १ ; प्रास् ६१ ; १४४ )। २ ज्ञान, चेतना : ( त्र्याचा)। ३ बुद्धि, मितः; (आव ४ )। ४ अभिप्राय, आशय ; (आवा)। १ उपयोग, ख्याल : ( अणु )। °ण्णु वि [ ° ज्ञा ] दिले का जानकार; ( उप पृ १७६ )। °निवाइ वि [°निपातिन्] त्रभिप्राय के अनुसार वस्तने वाला ; ( त्राचा )। °मंत वि [ °वत् ] सजीव वस्तु ; ( सम ३६ ; ब्राचा )। चित्त देखो चइत्त=चैत्र ; (रंभा ; जंर ; कप्प )। चित्त न [ चित्र ] १ छवि, त्रालेख्य, तसवीर ; ( सुर १, ८६ ; स्वप्न १३१ ) । २ त्रारचर्य, विस्मय ; (उत १३)। ३ काष्ट-विशेष; ( अनु ४)। ४ वि. बिलच्चा, विचित्र; (गा ६१२; प्रांस ४२)। ५ इपनेक प्रकार का, विविध, नानात्रिध; (ठा १०)। भुत, श्राश्चर्य-जनक ; (विपा १, ६ ; कप्प )। ७ कवरा, चितकवरा ; ( गाया १, ८) । ८ पुं एक लोकपाल : (ठा ४, १---पत्र १६७)। ६ पर्वत-विशेष ; (पण्ह १, १-पत्र ६४ )। १० चित्रक, चित्ता, खापद-विशेष ; ( गाया १, १ — पत ६४ )। ११ नज्ञल-विशेष, चिला नज्ञल, " हत्थो चित्तो य तहा, दस बुद्धिकराइं नागएस " ( सम १७)। 'उत्त पुं [ °गुप्त ] भरतकेल के एक भावी जिन-देव : (सम ११४)। °कणगा स्त्री [°कनका ] देवी-विशेष, एक वियुत्कुमारी देवी ; ( ठा ४, १ )। °कम्म न ि कर्मन् र ब्रालेख्य, छवि, तसवीर ; (गा ६१२)। कर देखो °गर ; ( अणु )। °कह वि [ °कथ ] नाना प्रकार की कथाएं कहने वाला ; ( उत ३ )। 'कुड पुं िकूट] १ सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक वचस्कार-पर्वत ; (जं४)। २ पर्वत-विशेष ; (पडम ३३, ६) । ३ न, नगर-विशेष, जो ब्राजकल मेवाड़ में " चितौड़ " नाम से प्रसिद्ध हे ; ( स्या ६४ )। ४ शिखर-विशेप ; ( ठा २, ३)। °क्खरा स्नी िश्वरा | छन्द-विशेष ; (ग्रजि २७)। °गर पुं [ °कर ] चित्रकार, चितेरा; ( सुर १, १०४; ाया १, ८)। "गुत्ता स्त्री [ गुप्ता ] १ देवी-विरोप, सोम-नामक लोकपाल की एक अय-महिषी; ( ठा ४, १ )। २ दिन्छ रचक पर्वत पर वसने वाली एक दिवकुमारी,

देवी-विरोष ; (ठा ८)। °पक्ख पुं [°पक्ष ] १ वेणु-देव-नासक इन्द्र का एक लोकपाल, देव-विशेष ; ( ठा ४, १)। २ चुद्र जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष ; ( जीव १)। °फल, °फलग, °फलय न [°फलक] तसवीर वाला तख्ता; (महा; भग १४; पि ४१९)। °भित्ति स्त्री [ °भित्ति ] १ चिल वाली भींत; २ स्त्री को तसवीर ; ( दस ८)। °यर देखो °गरः ( णाया १, ८)। °रस ५ [ °रल ] भोजन देने वाली कल्पवृत्तों की एक जाति ; (सम १७ ; परम १०२, १२२ )। ेलेहा स्री [ ेलेखा ] छन्द-विशेष ; ( अजि १३ )। °संभूइय न [ °संभू-तीय ] चित्र और संभूत नामक चागडाल विशेष के यतान्त वाला उतराध्ययनसत्र का एक अध्ययन ; (उत १२)। °सभा स्रो [ °सभा ] तस्त्रीर वाला गृहः; ( ग्राया १, 二)। °साला सी [°शाला ] चित्र-गृहुः (हेका ३३२ )। चित्तंग पुं िचित्राङ्ग । पुष्प देने वाले कल्प-वृत्तों की एक जाति : (सम १७)। चित्तग देखो चित्त≔चित्र ; ( उप पृ ३० )। चित्तद्विअ वि [ दें ] परितोषित, खरा किया हुत्रा ; ( दे ३, 🍃 97)1: चित्तदाउ पुं [ दे ] मथु-पटल, मथपुड़ा ; ( दे ३, १२ )। चित्तपरिच्छेय वि [दे ] लबु, छोटा : ( भग ७, ६ )। वित्तंय देखो चित्त=चित्रं; (पाद्य)। चित्तल वि [ दे ] १ मण्डित, विभूषित ; २ रमणीय, सुन्दर ; (दे ३,४)। चित्तल वि [चित्रल ] १ चितला, कवरा, चितकवरा : (पात्र)। र जंगली पशु-विशेष, हरिया के त्राकार वाला द्विखुरा पशु-निशेष ; ( जीव १ ; पण्हं १, १ )। चित्तिल पुंखी [चित्रलिन् ] साँप की एक जाति; (पण्ण १)। चित्तलिअ वि [चित्रलित, चित्रित] चित्र-युक्त किया हुया; े "पटम व्वित्र दित्रहद्धे कुट्टी रहाहि चित्तलियो" (गा २०८)। चित्तविअअ वि [ दे ] परितोपित ; ( पर्ड् )। चित्ता स्त्री [ चित्रा ] १ नत्त्रत-विशेष: ( सम २ )। २ देवी-विशेष, एक विद्युत्तुमारी देवी; ( टा ४, १ )। ३ राकोन्द्र के एक लोकपाल की स्त्री, देवी-विशेष ; ( ठा ४, १---पत्र २०४)। ४ ग्रोपधि-विरोप ; ( सुर १०, २२३ ; पगण .90)1

चित्ति पुं [चित्रिन् ] चित्रकार, चितरा; (कम्म १, २३)। चित्तिअ वि िचित्रित े चित्र-युक्त किया हुत्रा ; ( ग्रौप ; कप्प; उप ३६१ टी; दे १, ७५)। चित्तिया सी [चित्रिका] सी-चिता, थापद-विशेष की मादा; ः (पराय ११)। िचित्ती स्त्री [ चैत्री ] चैत्र मास की पूर्णिमा; ( इक )। चिद्दविअ ो वि [दे] निर्णाशित, विनाशित (दे ३, ' चिद्दाविञ 🎐 १३ ; पाष्ट्र ; भवि ) 🖡 चिन्न देखों चिण्ण ; ( सुपा ४; सण ; भवि )। चिप्पिडय पुं [ दे ] अन विशेष ; ( दसा ६ )। चिप्पिण पुं [दे] १ केदार, क्यारी ; २ क्यारी वाला प्रदेश ; ३ किनारे का प्रदेश, तट-प्रदेश ; (भग ४, ७) ।: चिवुअ न [ चिवुक ] होठ के नीचे का ब्रायवः ( कुमा )। चिन्भड न [चिर्भिट ] खीरा, क्कड़ पत शि।, गुजराती में " चीभडुं "; ( दे ६, १४८ )। चिन्भडिया स्त्रो [ चिभिटिका ) १ वल्ली-विरोप, वकड़ी का गाछ । २ मत्स्य की एक जाति ; ( जीव १ )। चिक्सिड देखो चिक्सड ; ( सुपा ६३० ; पात्र ) । जिमिट्ट ) वि [चिपिट ] चपटा, वैठा हुन्न। (नाक ); चिमिंड ) ( गाया १, ८; पि २०७; २४८ )। चिमिण वि दि रोमश, रोमान्चित, पुलकितः ('दे' द, ११; षड् )। चियका े सी [चिता] मुर्दे को फूँकने के लिए चनी हुई चियगा ∫लकड़ियों का ढ़ेर; ( पण्ह १/३—पत्र ४४; सुपा ६१७; स ४१६)। : । : : : : . . . . चियत्त देखो चत्त ; (भग २, १; १०, २।; कप्प ; निच् १ ) । 🤃 👝 👝 👝 🚉 चियत्त वि [दे] १ श्रिमत, सम्मतः ( ठा ३,३ )। प्रीतिकर, राग-जनक ; (श्रीप)। ३ न प्रीति, रुचि; ४ ब्राप्रीति का ब्रामाव ; (ठा ३, ३— पत्र १४७)। . .. चियया देखो चियगा ; ( पड़म ६२, २३ )। चियाग देखो चाय=लागः (ठा ४, १; सम १६)। अवियाय 🧦 चिर न चिर ] १ दीर्घ काल, वहुत काल ; ( स्त्रप्त ८३; गा १४७)। २ विलम्ब, देरो ; (गा ३४)। ३ वि. सया, करूस जायंति " ( बज्जा : १२:)। ं °आरअ वि िकारक | विलम्ब करने बाला; (गा ३४)। °जीवि 

वि [ कीविन् ] दीर्घ काल तक जोने वाला; ( पि १६७)। °जीविअ वि [ °जीवित ] दीर्घ काल तक जीया हुआ, गृद्ध; (वांग्र रे, ३४)। °हिंद, °हिंदय, °हिंदेय वि [ °स्थि-तिक ] लम्बा आयुज्य वाला, दीर्व काल तक रहने वाला : (भग; स्त्र १, ४, १)। "एयाइ फासाइ फुसंति बालं, निरंतरं तत्थ चिरिहर्षं '' (सुत्र १, ४, २)। ं °राअ पुं [ °रात्र ] वह काल, दीर्व काल ; ( त्राचा )। चिर ब्रक [चिरय्] १ विलम्ब करना। २ ब्रालस करना। चिरग्रदि ( शौ ); ( पि ४६० )। चिरं य [ चिरम् ] दीर्व काल तक, अनेक समय तक ; (स्वप्न २६; जी ४६)। °तंण वि [°तन] पुराना, वहुत काल का ; ( महा )। चिरडी सी [दे] वर्ण-माला, अन्तरावली ; " चिरडिंपि , अयार्णता लोग्रा लोएहिं गोरवन्भहित्रा " ( दे १, ६१ )। **ंचिरड्डिहिल्ल**े **दे** ] देखो चिरिड्डिहिल्ल ; ( पात्र ) । चिरया स्ती [ दे ] कुटो, भोपड़ी ; ( दे ३, ११ )। चिरस्स ब्र [ चिरस्य ] बहुत काल तक ; ( उतर १७६ ; कुमा )। चिराअ देखो चिर=चिरय्। चिरायइ ; (स १२६)। चिराब्रसि ; ( मै ६२ )। भिव-चिराइस्सं; ( गा २० )। वक्र-चिराअमाण ; ( नाट-मालतो २० )। चिराइय वि [ चिरादिक ] पुरानां, प्राचीन ; ( णाया ं १, '१; 'ग्रौप') । चिराईय वि िचिरातीत ] पुराना, प्राचीन; ( विपा १,१)। चिराणय (त्रप) वि [ चिरन्तन] पुरातन, प्राचीन; (भिन )। चिरादण वि [ चिरन्तन ] जपर देखो; ( वृह ३ )। चिराव अक िचिरय ेेेेे निलम्ब करना। र त्रालस करना । ३ सक विलम्ब भराना, रोक रखना 🕩 चिरावइ;  $\mathbb{P}(|\mathbf{Hal}|)$ (। चिरावेह;  $(|\mathbf{a}|\mathbf{m}|)$ ।  $|\mathbf{Hal}|$  मा $\mathbb{R}$  चिरावेहि $^{?}$ (पउम ३, १२६)। चिराविय वि [चिरायित ] १ जिसने विलम्ब किया है। वहः २ विलम्बित, रोका गया। ३ न विलम्ब, देरी ; "भणिय्रो | चंदाभाए कि अज चिरानियं साप्ति ! " ( पउन १०४, - 909 ) 1 ; in a /चिरिंचिरां स्त्री [ दें ] जलधारा, वृष्टि ; ( दे ३, १३ )। चिरिक्का स्त्री [ दे ]। १ पानी : भरने का चर्म-भाजन, मराकः ्र ग्रल्प वृष्टि ; ३ प्रातः न्काल, सुवह ; ( दे ३, २१ )। चिरिचिरा [ दे ] देखो चिरिंचिरा ; ( दे ३, १३६)। RECEIVED IN.

```
चिरिडी देखों चिरडी ; (गा १६१ य )।
चिरिडिहिल्ल न [ दे ] दिव, दहो ; ( दे ३, १४ )।
चिरिहिट्टी स्त्री [ दे ] गुन्जा; घ्ंगची, लाल रती : ( दे ३,
  97)1
चिलाथ पुं िकिरात । १ अनार्य देश-विशेष; २ किरात
 देश में रहने वाली म्लेच्छ-जाति, भिल्ल, पुलिंद; (हे १,
 १८३; २४४; पण्ह १, १; ग्रीप ; कुमा )। ३ धन
 सार्यवाह का एक दास-नौकर; ( णाया १, १८ )।
चिलाइया स्त्री [ किरातिका ] किरात देश की रहने वाली
 स्री; (णाया १, १)।
चिलाई स्त्री [ किराती ] ऊपर देखो ; (इक )। °पुत्त
 पुं िपुत्र ] एक दासी-पुत्र और जैन-महर्षि ; (पडि ;
 गाया १, १८)।
चिलिचिलिआ स्री [ दे ] धारा, गृष्टि; ( षड् )।
चिलिचिल्ल ) वि [दे] ब्रार्ड, गिला; (पग्ह १, ३—
चिलिच्चिल 👌 पत्र ४४ ; दे ३, १२ )।
ਚਿਲਿ<del>ਚ</del>ੀਲ <sup>J</sup>
चिलिण [दे] देखो चिलीण ; " छक्कायसंजमिम अ
 चिलिये सेहन्नहासावो " ( त्रोघ १६५ )।
चिलिमिणी 🗎
               स्त्री [दे] यवनिका, परदा, आच्छादन-पट;
चिलिमिलिगा
              🏲 ( श्रोध ६४ भा ; सूत्र २, २,४८;
चिलिमिलिया
               क्स ; ग्रोघ ७८ ; ८० )।
चिलिमिली
चिलीण न [दे.] त्रशुचि, मैला, मल-मूत्र; "सज्जंति
 चिलीणे मन्छियात्रो घणचंदणं मोतुं " ( उप १०३१ टी )।
चिल्ल पुं [ दे ] १ वाल, वच्चा, लड़का ; ( दे ३, १०)।
 २ चेला, शिष्य ; ( आवम )।
चिल्ल पुं [चिल्ल ] १ ग्रज्ञ-विशेष ; (राज )। २ न
 पुष्प-विशेष ;
    " पूर्व कुर्णात देवा, कंचणकुसुमेस जिणवरिंदाणं।
       इह पुण चिल्लदलेसं, नरेण पृया विरइयव्वा "
                              ं (पडम ६६, १६)।
चित्लञ्भ न [दे] देदीप्यमान, चमकता ; " मंडगोर्रुण-
 प्पगारएहिं केहिं किहिंवि
                            भवंगतिलयपत्तेहनामएहिं
 चिल्लएहिं " ( मजि २८ ; ग्रीप )।
चिल्लग [दे ] देखो चिल्लिय ; ( पण्ड १, ४—पत्र ७१
 टी )।
चिल्लंड [दे] देखो चिल्लंल (दे); ( माचा २, ३,३)।
```

चिल्लणा स्त्री [चिल्लणा ] एक सती स्त्री, राजा श्रेणिक की पत्नी ; (पडि)। चिल्लल पुं [ चिल्वल ] १ त्रानार्य देश-विशेष ; २ उस देश का निवासी ; ( इक )। चिल्लल पुंस्री [दे] १ श्वापद पशु-विशेष, चित्ता ; ( पण्हे १, १—पत्र ७; साया १, १—पत्र ६४:)। °िलया: (पणण ११)। २ न कादा वाला जलाशय, छोटा तलाव त्रादिः (गाया १, १--पत्र ६३) । ३ देदीप्य-सान, चमक्ता : ( गाया १, १६-पत्र २११ )। चिल्ला ही दि ] चील, पिन्न-विशेष, शकुनिका : (दे ३, ६; ५, ५; पात्र )। चिल्छिय वि [दे ] १ लीन, त्रासक्त; ( गाया १, १ )। २ देदीप्यमान ; ( गाया १, १ ; ग्रौप ; कप्प )। चिल्लिरि पुं [ दे ] मशक, मच्छर, त्तुद्र जन्तु-विशेष ; ( दे ३, ११)। चिल्लूर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल द्यादि स्रत्र कूटे जाते है ; (दे ३, ११)। चिल्हय पुं [दे] चक-मार्ग, पहिये की लकीर, गुजराती में 'चीलो '; ( सुपा २८० ) । चिविद्व ) वि [चिपिट ] चिपटा, वैठा या धँसा हुआ चिविड ∫ (नाक); "चिविडनासा" (पि २४८; पउम २७, ३२; गउड )। चिविडा स्त्री [चिपिटा] गन्ध-द्रव्य-विरोष ; (दे ३, 1 ( 90 चिविद देखो चिविद ; ( सुर १३, १८१ )। चिहुर पुं [ चिकुर ] केश, वाल ; ( पात्र ; सुपा २८१ )। ) देखो चेइअ; (हे १, १४१; सार्ध ४७; ६३)। चीथ 🕽 चीअ न [ चिता ] मुर्दे को फूँकने के लिए चुनी हुई लक-डियों का ढेर ; " चीए वंधुस्स व अद्विआइ" रुअई समुचिणइ? (गा १०४)। चीइ देखो चेइअ; ( सुर ३, ७४ )। चीण वि [ चीत ] १ छोटा, लघु; "चीणचिमिढवंकमगगणासं" ् ( गाया १, ८--पत्र १३३ )। २ पुं म्लेच्छ देश-विशेष, चीन देश ; (पण्ह १, १ ; स ४४३)। ३ चीन देश का निवासी, चीना ; ( पगह १, १ )। ४ धान्य-विशेष,

```
नीहि का एक भेद ; ( सण )। " चीणाकूरं छिलयातककेण
   दिन्नं " (महा)। °पट्ट पुं [ °पट्ट ] चीन देश में होने
   वाला वस्त्र-विशेष ; (पगह १, ४)। °पिट्ट न [ °पिष्ट ]
   सिन्दूर-विशेष ; ( राय ; पवण १७ )।
  चीणंसु ) पुं [चीनांशु °क ] १ कीट-विशेष, जिसके
  चीणंसुय ) तन्तुओं से वस्त्र वनता है ; ( वृह १ )।
   चीन देश का वस्त्र-विशेष ; " चीणं सुसमू सियध्यविराइयं"
   ( सुपा ३४ ; अपु ; जं २ )।
  चीया स्त्री देखो चीअ = चिता ; " चीयाए पक्खिवडं तत्तो
   उद्दीवित्रो जलगो " ( सुर ६, ८८ )।
  चीर न [ चीर ] वस्त्र-खण्ड, कपड़े का दुकड़ा ; ( ब्रोध ६३
   भा ; था १२ ; सुपा ३६१ )। °कंड्सगपट पुं [°कण्डू-
   सकपट ] जैन साधुयों का एक उपकरण, रजोहरण का
   वन्धन-विशेष (निचू ५)।
  चीरग वुं [ चीरक ] नीचे देखो ; ( गच्छ २ )।
  चीरिय पुं चिरिक ] १ रास्ता में पड़े हुए चीथड़ों को पह-
   नने वाला भिन्तुक; २ फटा-ट्रटा कपड़ा पहनने वाली एक साधु-
   जाति ; ( गाया १, १४—पत १६३ )।
) चौरिया स्त्री [ चीरिका ] नीचे देखो ; ( सुर प, १८८)।
 चीरी स्त्री [चीरी] १ वस्त्र-सगड, वस्त्र का दुकड़ा ; "तो
   तेण निययवत्थं चलाउ चीरीउ करेऊण " ( सुपा ४८४ )।
   २ चुद्र कीट-विशेष, भींगुरः ( कुमा ; दे १, २६ )।
 चीवट्टी स्त्री [दे] भल्ली, भाला, रास्त्र-विशेष ; (दे ३,
   98) 12.
```

चीवर न [चीवर] वस्न, कपडा; (सुर ८, १८८; ठा ४,२)। चीहाडी स्त्री [दे] चीत्कार, चिल्लाहर, पुकार, हाथी की गर्जना ; ( सुर १०, १८२ )। चीही स्री [दे] मुस्ता का तृण-विशेष ; (दे ३, १४ ;

**{ ? ) !** 

चु अक [ च्यु ] १ मरना, जन्मान्तर में जाना। २ गिरना। भृति—चइरसामि; (कप्प)। संकृ—चइऊण, चइत्ता, चइथ ; ( उत ६; ठा ८ ; भग )। कृ चइयव्व ; (ठा ३, ३)।

चुअ अक [श्चुत्] फतना, टपंकना। चुअइ ; (हे २, ७७ )।

चुअ वि [ चयुत्त ] १ च्युत, मृत, एक जन्म से दूसरे जन्म में अवतीर्ग ; (भग ; महा ; ठा ३,१)। २ विनष्ट,

" वुअकलिक्लुसं" ( अजि १८)। ३ भ्रष्ट, पतित ; (णाया १,३)। चुइ स्री [ च्युति ] च्यवन, मरण ; (राज )। चुंचुअ पुं [दे] रोखर, अवतंस, मस्तक का भूषण ; (दे ३, १६ )। चंचुअ पुं [चुञ्चुक ] १ म्लेच्छ देश विशेष ; २ उस देश में रहने वाली मनुष्य-जाति: ( इक )। चुंचुण पुं [ चुञ्चन ] इभ्य जाति-विशेष, एक वैश्य-जाति ; ( ठा ६--पत्र ३४८ )। चुंचुणिअ वि [दे] १ चलित, गत ; २ च्युत, नष्ट ; (दे ३, २३)। चुंचुणिआ स्त्री [दे] १ गेष्ठी का प्रतिश्विन ; २ ग्मण, ेरति, संभोग : ३ इम्ली का पेड़; ४ खूत विरोव, मुष्टि-यत; ४ यूका, त्तद्र कीट-विशेष ; ( दे ३, २३ )। चुंचुमालि वि [दे] १ यतस. यातमी, दीर्वसूती ; (दे र्व, १८)। चुंचुलि पुं [दे] १ चन्त्रु, चोंच; २ चुलुक, पसर, एक हाथं का संपुटाकार ; ( दे ३, २३ )। चुंचुलिअ वि दि] १ अवधारित, निश्चित , २ न् तृज्यां, सस्प्रहॅता; (दे ३, २३)। ,चुंचुलिपूर धुं [ दे ] चुजुक, चुल्लू, पसर ; ( दे ३, १८ )। चुंछ वि [ दे ] परिशोपित, सूखाया हुआ ; ( दे ३, १४)। चुंछिअ वि [दे] स्वा हुत्रा, परिशोषित ; " चुंछियगल्लं एयं, मा भतारं हला कुणसु " ( सुपा ३४६ )। चंद्र सक [चि] फूल वगैरः को तोड़ कर इकड़ा करना। वहः चुंदंत ; ( सुपा ३३२ )। चुंढी स्रो [दे] थोड़ा पानी वाला अ-खात जलाराय ; ( याया १, १-पत्र ३३ )। चुंपाल्य [दे] देखो चुप्पालय ; " ताव य सेजासु ठित्रो, चंदगइखेयरो निसासमए। चुंपालएण पेच्छइ, निवडंतं रयणपज्जलियं " (पउम २६, ८०)। चुंब सक [-चुम्ब्] चुम्बन करना। चुंबइ; (हे ४, २३६)। वक् चुंचंतः (गा १७६ः, ४१६)।

कतक चुंविज्जांत ; ( से १, ३२ )। संक चुंविवि

( ग्रप ) ; (हे,४, ४३६)। कु—चुंविअन्व ; (गा ४६४)।

चुंत्रण न [ चुम्बन ] चुम्बन, चुम्बा, चूमा 🖟 ( गा २१३;

कप्पू )।

चुंविअ वि [ चुम्वित ] १ चुम्वा लिया हुआ, कृत-ं चुम्बन; २ न. चुम्बन, चुम्बा; ( दे ६, ६८ )। चुंचिर वि [ चुम्चितृ ] चुम्बन करने वाला ; ( भवि )। चुंभल पुं [ दे ] शेखर, अवतंस, शिरो-भूषण ; (दे ३, १६)। चुक्क अक [ भ्रंश् ] १ चूकना, भूल करना। २ अष्ट होना, रहित होना, बञ्चित होना। ३ सक नष्ट करना, चुक्कइ ; (हे ४, १७७ ; षड्)। खगडन करना । " सो सन्विविरइवाई, चुक्कइ देसं च सन्वं च ं (विसे २६⊏४ )। च्चक वि [ भ्रष्ट ] १ चूका हुआ, भूला हुआ, विस्पत ; " चुक्कसंकेत्रा ", "चुक्कविणग्रम्मि" ( गा ३१⊏; १६४)। २ भ्रष्ट, विन्चत, रहित; " दंसणमेत्तपसण्णे चुक्का सि सुहाण वहुत्राणं '' ( गा ४६५ ; चड ३६ ; सुपा ८७ )। अनवहित, वे-ख्याल ; (से १, ६)। चुक्क पुं [ दे ] मुष्टि, मुही ; ( दे ३, १४ )। चुक्कार पुं [ दे ] त्रावाज, शब्द; ( से १३, २४ ) । ्रेचुक्कुड पुं [ दे ] छाग, वकरा, श्रज ; ( दे ३, १६ ) । चुक्ख [दे] देखो चोक्ख ; ( सुक्त ४६ )। चुचुय ) न [ चुचुक ] स्तन का अप्र भाग, थन का वृन्त ; चुच्चुय∫ ( पण्ह १, ४.; राय )। चुच्छ वि [ तुच्छ ] १ ग्रल्प, थोड़ा, हलका; २ हीन, जयन्य, नगण्य ; (हे १, २०४ ; षड्)। चुंडज न [ दे ] ब्रारचर्य ; ( दे ३, १४ ; सहि ८३ )। चुंडण न [दे ] जीर्णता, सड़ जाना ; ( श्रोघ ३४९)। ्चुडिलिअ न [दे] गुरु-वन्दन का एक दोत्र, रजोहरण को अलात की तरह खड़ा रख कर वन्दन करना; (गुभा २४)। चुडली [दे] देखो चुडुली ; (पव २)। चुंडुप्प न [दे] ९ खाल उतारना; (दे३,३)।२ ंघाव, ज्ञत ; ( गउड )। ३ चमड़ी, त्वचा ; ( पात्र )। चुडुप्पा स्त्री [ दे ] त्वचा, चमड़ी, खाल ; ( दे ३, ३ )। चुडुली स्री [ दे ] उल्का, यलात, उल्मुक ; ( दे ३, १४ ; - पात्र ; सुर १३, १४६ ; स २४२ )। चुण सक [चि] चुनन, पत्तीओं का खाना। चुणाई ; (हे ४,२३८)। "कात्र्यो लिंबोहलिं चुणइ" (सुक्त ८६)। चुणअ पुं [दे] १ चारडाल ; २ वाल, वच्चा ; ३ छन्द, इच्छा ; ४ ग्रहचि, भोजन की ग्रप्रीति ; १ व्यतिकर, सम्बन्धः ६ वि. सल्प, थोड़ा ; ७ मुक्त, त्यक्त ; ८ आन्नात, सुँघा हुमा ; ( दे ३, २२ )।

चुणिअ वि [ दे ] विधारित, धारण किया हुआ ; (दे ३,१४)। चुण्ण सक [ चूर्णय् ] चूरना, इकड़े इकड़ा करना । संक्र-चुण्णिय ; ( राज )। चुण्ण पुंत [ चूर्ण ] १ चूर्ण, चूर, वुकती, बारीक खण्ड ;ी (बृह १; हे १, ८४; श्राचा )। २ श्राटा, पिसान; ( ब्राचा २, २, १ ) । ३ धूलो, रज, रेख ; (दे ३, १७) । ४ गन्ध-द्रव्य की रज, बुकनी ; ( भग ३, ७ )। ५ चूना ; (हे १, ८४; विपा १,२)। ६ वशीकरणादि के लिए किया जाता द्रव्य-मिलान ; ( णाया १, १४ )। °कोसय न [ °कोशक ] भन्य-विशेष ; ( पण्ह २, ४ )। चूण्ण न [ चौर्ण ] पद-विशेष, गंभोरार्थंक पद, महार्थक शब्द ; ( दसनि २ )। चुण्णइअ वि [ दे ] चूर्णाहत, चूरन से आहत ; जिस पर चूर्ण फेंका गया हो वह ; (दे ३, १७; पात्र )। चुण्णा स्त्री [ चूर्णा ] छन्द-विशेष, वृत्त-विशेष ; ( पिंग ) । चुण्णाञा स्त्री [दे] कला, विज्ञान ; (दे ३, १६)। चुण्णासी स्त्री [दे] दासी, नौकरानी ; (दे ३, १६)। ﴾ चुण्णि स्त्री [चूर्णि] यन्थ की टीका-विशेष ; (निचू )। चुण्णिअ वि [ चूर्णित ] १ चूर चूर किया हुंबा ; (पाब्र)। २ धूली से व्याप्त ; (दे ३, १७)। चुणिणआ स्त्री [ चूर्णिका ] भेद-विशेष, एक तरह का पृथामान, जैसे पिसान का अवयन अलग र होता है ; (पण्ण ११)। चुद्दस देखो चड-द्दस ; ( सुर ८, ११८ )। चुन्न देखो चुण्ण ; ( कुमा ; ठा ३, ४ ; प्रासू १८ ; भाव २;पभा३१)। चुन्तिअ देखो चुण्णिअ ; ( पण्ह २, ४ ) । चुन्निआ देखो चुणिणआ; (भास ७)। चुप्प वि [ दे ] स-स्नेह, स्निग्ध ; ( दे ३, १४ )। चूप्पळ पुं [ दे ] शेखर, अवतंस ; ( दे ३, १६ )। चुप्पलिअ न [ दे ] नया रंगा हुत्रा कपड़ा; ( दे ३, १७ )। चुप्पालय पुं [ दे ] गवान्त, वातायन ; ( दे ३, १७ )। चुरिम न [दे] खाद्य-विशेष ; (पन ४)। चुळचुळ त्रक [ चुळचुळाय् ] उत्किष्ठित होना, उत्सुक होना । वक् चुलचुलंत ; ( गा ४८१ ) । चुलणो स्त्री [ चुलनी ] १ दृष्द राजा की स्त्री ; ( गाया १, १६ ; उप ६४८ टी )। २ ब्रह्मदत्त चक्क्वर्ती की माता ;

( महा )। °पिय पुं [ °पितृ ] भगवान् महावीर का एक . मुख्य उपासक ; ( उवा )। चुलसी स्त्री [चतुरशीति] चौरासी, अस्सी और चार, ८४ ; ( महा ; जी ४७ ) । "चुलसीए नागकुमारावाससयसह-- स्सेसु" (भग ) । चुलसीइ देखो चुलसी ; ( पउम २०, १०२ ; जं २ )। चुिलभाला स्त्री [ चुिलयाला ] छन्द-विशेष ; (पिंग) । चुलुअ पुंन [ चुलुक ] चुल्लु, पसर, एक हाथ का संपुटा-कार; (दे ३, १८; सुपा २१६; प्रासु ४७)। चुलुचुल अक [ स्पन्दु ] फरकना, थोड़ा हिलना । चुलुचलई ; (हे ४, १२७)। चुलुचुलिअ वि [स्पन्दित ] १ फरका हुया, कुछ हिला हुआ ; २ न् स्फुरण, स्पन्दन ; ( पात्र ) । ्रचुद्धप्प पुं [दे] छाग, अज, वकरा ; ( दे ३, १६ )। ् खुल्छ पुं [ दे ] १ शिशु, वालक ; २ दास, नौकर ; ( दे ३, २२)। ३ वि. छोटा लघु; (ठा २, ३)। °ताय पुं [ °तात ] पिता का छोटा भाई, चाचा ; (पि ३२४ )। °पिउ पुं [ °पितृ ] चाचा, पिता का छोटा भाई ; ( विपा १,३)। °माउया स्त्री [ °मातृ ] १ छोटी माँ, माता की छोटी सपत्नी, विमाता-विशेष ; ( उप २६४ टी ; गाया १, १ ; विपा १, ३ )। २ चाची, पिता के छोटे भाई की स्त्री ; (विपा १, ३ — पत्र ४०)। °स्तयग, °स्तयय पुं [ °शतक ] भगवान् महावीर के दश मुख्य उपासकों में से एक ; ( उवा )। °हिमवंत पुं [ °हिमवत् ] छोटा हिमवान् पर्वत, पर्वत-विशेष ; ( ठा २, ३ ; सम १२ ; एक )। °हिमवंतकुड न [ °हिमवत्कुट ] १ चुद्र हिमवान् पर्वत का शिखर-विशेष; २ पुं, उसका अधिपति देव-विशेष; (जं४)। °हिमवंतगिरिकुमार पुं [ °हिसवद्गिरिकुमार ] देव-विरोष, जो चुद्र हिमवत्कूट का अधिष्ठायक है ; ( जं ४ )। चुल्लग [ दे ] देखो चोल्लक ; ( आक )। चुिल्ल ) स्री [चुिल्ल, °ल्ली] पुल्हा, जिसमें आग रख कर चुल्ली रसोई की जाती है वह; (दे १,८७; सुर २,१०३)। चुल्ली ह्यी [ दे ] शिला, पाषाण-खण्ड ; ( दे ३, १४ )। चुल्लोडय पुं[दे] वड़ा भाई; (दे ३,१७)। चूअ पुं [ दे ] स्तन-शिखा, यन का ब्रग्न भाग ; (दे३,१८) । चूअ पुं [चूत ] १ वृत्त-विशेष, आम्र, आम का गाछ ; ( गउड ; भग; सुर ३, ४८ ) । २ देव-विशेव ; (जीव ३) । °विद्यंसग न [ °ावतंसक ] विमान का अवतंस-विशेष ;

(राय)। °वडिंसा स्त्री [ शवतंसा ] राक्रेन्द्र की एक अप्र-महिबी, इन्द्राणी-विरोब ; ( इक ; जीव ३ )। चूआ स्तो [ चूता ] शकेन्द्र की एक अप्र-महिषी, इन्द्राणी-विशेष ; ( इक ; ठा ४, २ )। चूड पुं [ दे ] चूड़ा, वाहु-भूषण, वलयावली ; ( दे ३, १८ ; ७, ४२ ; ४६ ; पात्र )। चूडा देखो चूला; ( सुर २, २४२ ; गउड ; णाया १,१ ; सुपा १०४ )। चूडुल्लअ ( अप ) देखो चूड ; ( हे ४, ३६४ )। चूर सक [ चूरय्, चूर्णय् ] खण्ड करना, तोड़ना, टुकड़ टुकड़ा करना। चूरेमि ; (धम्म ६ टी)। भवि—चूरइस्सं ; (पि ४२८)। वक्त-चूरंतः (सुपा २६१ ; ४६०)। चूर ( श्रप ) पुंन [ चूर्ण ] चूर, भुरभुर ; "जिह गिरसिं-गहु पडिद्र सिल, : अन्तुनि चूरु करेइ" (हे ४, ३३७)। चूरिअ वि [चूर्ण, चूर्णित ] चूर चुर किया हुगा, दुकड़े दुकड़ा किया हुआ; (भवि)। चूल° देखो चूला। "मणि न [ "मणि ] विद्याधरों का एक नगर ; (इक )। चूलअ [ दे ] देखो चूड ; ( नाट )। चूला सी [ चूडा ] १ चोटी, सिर के वीच की केश-शिखा; ( पात्रं ) । २ शिखर, टोंच; "अवि चलड़ मेठच्ला" ( उप ७२८ टी ) । ३ मयूर-शिखा ; ४ कुक्कुट-शिखा ; ४ शेर की केसरा : ६ कृत वगैरः का अप्र भाग ; ७ विभूषण, प्रलं-कार; "तिविहा ्य द्व्वच्ला, सञ्चिता मोसगा य अञ्चिता। कुनंकुड सीह मोरसिहा, चूलामिय अग्गकुंतादी ॥ चूला विभुसणंति य, सिहरंति यहोंति एगट्ठा" (निचृत)। प्रभिक्त मास ; ६ मिधिक वर्ष ; १० मन्य का परिशिष्ट ; (दसचू १)। °कम्म न [°कर्मन्] संस्कार-विशेष, मुण्डन ; ( आवम )। °मणि पुंस्ती [ °मणि ] १ सिर का सर्वोत्तम ग्राभूषण-विरोव, मुकुद-रत्न, शिरो-मणि ; ( ग्रोप ; राय ) । २ सर्वोत्तम्, सर्व-श्रेष्ठ ; "तिलायचुलामणि नमो ते" (घण १)। चूलिय पुं [ चूलिक ] १ अनार्य देश-विशेष ; २ उस देश का निवासी ; (पण्ह १,१)। ३ स्त्रीन, संख्या विशेष, चूलिकांग को चौरासो लाख से गुग्राने पर जो संख्या लन्ध हो वह ; (इक ; ठा २, ४) स्त्री—"या ; (राज)।

चूलियंग न [ चूलिकाङ्ग ] संख्या-विशेष, प्रयुत को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह ; (ठा २, ४ ; जीव ३)। चूलिया देखो चूला ; (सम ६६ ; सुर ३, १२ ; गंदि ; निचू १ ; ठा ४, ४ )। चूव ( अप ) देखो चूथ ; ( भि )। चूह सक [ क्षिप् ] फेंकना, डालना, प्रेरना । चूहइ ; (षड्) । चे य [चेत्] यदि, जा; (उत १६)। "एवं च कय्रो तित्यं, न चेर्चेजं।ति को गाहो ?" ( विसं २४८६ )। चे देखो चय=त्यत् । चेरः ( श्राचा ) । संक -- चेठ्याः ; (कप्प; श्रोप)। चे } देखो चि । चेइ, चेग्रइ, चेए, चेग्रए ; (षड्)। चेंग्र} चेअ ग्रक [ चित् ] १ चेनना, सावधान होना, ख्याल रखना । २ सुध त्राना, स्मरण करना, :याद त्राना। चेयइ ; (स १२८)। ३ सक जानना; ४ अनुभव करना। चेयए; (आवम)। चेश सक [चेनय्] १ जरा देशो। २ देना, श्रर्पण करना, वितरण करना। ३ करना, वनाना। "जो अंत-रायं चेएइ " (सम ४१)। चेएइ, चेएसि, चेएमि; (याचा)। वक -चेते[ए]माण; (ठा ४, २--पत्र ३१४; सम ३६)। चेअ म्रं [एव] मवधारण-सूचक म्रव्यय, निश्चय वताने वाला ब्रव्यय ; (हे २, १८४)। चेअ न [चेतस् ] १ चेत, चेतना, ज्ञान , चैतन्य ; (विसे १६६१; भग १६) । २ मन, चित्त, ब्रन्तःकरणं; (दस ४, १; ठा ६, २)। चैइ पुं [ चेदि ] देश-विशेय; ( इक ; सत ६७ टो )। °वइ पुं [ 'पित ] चेदि देश का राजा; (पिग )। चें इ°) पुंन [चेंत्य ] १ चिता पर वनाया हुआ स्मारक, चेइअ रित्प, कबर वंगरः स्मृति चिह्न ; " सडयदाहेसु वा मडययुभियासु वा मडयचेइएसु वा " ( त्रावा २, २, ३ )। २ व्यन्तर का स्थान, व्यन्तरायतन ; ( भग ; उवा ; राय ; निर १, १ ; विपा १, १; २ ) । ३ जिन-मन्दिर, जिन-गृह, ग्रर्हन्मिन्दर: ( ठा ४, २--पत्र ४३०; पंचभा: पंचा १२; महा; इ ४; २७), कासी य चेइए रम्मे " (पर्व ७६)। ४ इष्ट देव की मृति, अभीष्ट देवता की प्रतिमा ; " कल्लाणं मंगलं चेइयं

पञ्जुवासामो " ( ग्रीप ; भग ) । ५ त्र्राहेत्प्रतिमा, जिन-देन की मूर्ति ; ( ठा ३, १; उना; परह २, ३ ; आव २ ; पडि ) , " विङ्एणं उप्पाएणं नदीसरवरे दीवे समे।सरखं करेड, तहिं चेड्याइं वंदइ" (भग २०, ६), "जिखविंवे मंगल-चेष्यंति समयन्तुराो विंति " ( पत्र ७६ ) । ६ उद्यान, वगीचा ; " मिहिलाए चेइए :वच्छे सीग्रच्छाए मणारमे " (उत ६, ६)। ७ समा-वृत्त, समा-यृह के पास का वृत्त; चवृतरा वाला मृदा ; ६ देवों का चिह्न-भूत मृदा ; १० वह वृत्त जहां जिनदेव को केवलज्ञान उत्पन्न होता है ; (ठा ८ ; सम १३; १४६ )। ११ वृत्त, पेड़ ; "वाएख हीरमाणिम्म चेइयम्मि मणंत्रमे " ( उत्त ६, १० )। १५ यज्ञ स्थान ; १३ मनुज्यों का विश्राम स्थान ; (षड् ; हे २, १०७ )। °खंभ पुं [ °स्तम्भ ] स्तूप, थूभ ; ( सम ६३; राय; सुज्ज १८)। °घर न [ 'गृह ] जिन-मन्दिर, ग्रर्हत्मन्दिर ; (पडम २, १२ ; ६४, २९ )। °जत्ता स्त्री [ °यात्रा ] जिन-प्रतिमा-संवन्धी महोत्सव-विशेष; (धर्म ३)। "थूस पुं ["स्तूप] जिन-मन्दिर के समीप कास्तूप; (ठा४,२; ज१)। **°द**्वन [**°द्र**्य] देव-द्रव्य, जिन-मन्दिर-संवन्धी स्थावर या जंगम मिलकत ; (वव ६ ; पंचभा ; उप ४०७ ; द्र ४ )। **ेपरिवाडी** स्त्री [ °परिपाटी ] कम से जिन मन्दिरों की यात्रा : ( धर्म २)। °मह पुं[°मह] चैत्य-संबन्धी उत्सव; ( ग्राचा २, १, २)। °रुक्ख पुं [°चृक्ष] १ चवृतरा वाला वृत्त, जिसके नीचे चौतरा बाँधा हो ऐसा वृत्त ; २ जिन-देव को जिसके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न हे।ता है वह युन्न; ३ देवताओं का चिह्न भत बृत्त ; ४ देव-सभा के पास का वृत्तः (सम १३; १४६; ठा ८)। °वंदण न [ °चन्दन ] जिन-प्रतिमा की मन, वचन श्रौर काया से स्तुति; (पृत्र १; संघ १; ३)। °वंदणा स्त्री [ °वन्दना ] वही पूर्वीक अर्थ; (संव १)। °वास पुं [ °वास ] जिन-मिन्दर में यतियों का निवास; (दंस)। °हर देखो °घर; ( जीव १ ; पडम ६४ , ६२ ; सुपा १३ ; इ.६४ ; ड़वर १६०)। चेइअ वि [ चेतित ] इत, विहित ; " तत्य २ अगारीहिं ग्रगाराई चेइत्राइं भवंति " ( ग्राचा २, १, २, २ ), "चेर्यं कडमेगह" (वृह २; करी) चेंध देखो चिंध ; ( प्राप्त )ः। 🐬 चे न्चा देखां चे=अज् 🕫 🏅 🛵

```
चेंद्व अक [ चेष् ] प्रयत्न करना, आचरण करना।
    चेहमाण ; (काल )।
  चेरु देत्रा चिरु=स्थाः (दे १, १७४)। '
  चेंद्रण न [ स्थान ] स्थिति, अवस्थान ; ( वव ४ ) ।
 `बेट्टा स्त्री [ चेष्टा ] प्रयत्न, श्राचरण; ( ठा ३, १ ; सुर २,
    908)1
  चेहिय देवो चिहिय=चेष्टित ; ( औप ; महा )।
  चेड पुं [ दे ] वाल, कुमार, शिशु ; ( दे ३, १० ; साया
    १,२; बृह १)।
   चेड 🦙 पुं [ चेट, °क ] १ दास, नौकर ; ( ग्रीप ; कप्प)।
   चेडग } २ चृप-विरोष, वैशालिका नगरी का एक स्वनाम-
   चेडय ) प्रसिद्ध राजा; (ब्राचू १; भग ७, ६; महा )। ३
    मेला देवता, देव की एक जवन्य जाति ; ( सुपा २१७ )।
   चेडिआ स्त्री [ चेटिका ] दासी, नौकरानी; (भग ६, ३३.;
    कप्पू )।
   चेडी स्रो ['चेटो ] जपर देखो ; ( ग्रावम ) ।
🏏 चेडी स्रो [ दे ] कुमारी, वाला, लड़को; (पाध्र )।
   चेत न [ चैत्य ] चेत्य-विशेष ; ( ष ् )।
   चेत पुं [चेत्र ] १ मास-विरोष, चैत मास ; ( सम २६ ;
    हे १, १५२)। २ जैन मुनिय्रों का एक गच्छ;
    (बृह ६)।
   चेदि देखो चेइ ; (सण)।
   चेदोस पुं [ चेदीश ] चेदि देश का राजा ; ( सण )।
   चेया वि [ चेतक ] दाता, देने वाला ; ( उप ६४७ )।
   चेयण पुं [ चेतनं ] १ त्रात्मा, जीव, प्राणी ; (टा ४, ४)।
    २ वि चेतना वाला, ज्ञान वाला ; " भुवि चेयगाँ च किमरूवं"
    (विसे १५४)।
   चेयणा स्त्री [चेतना] ज्ञान, चेत, चेतन्य, सुध, ख्याल; (त्राव
     ६ : सुर ४, २४१ )।
   चेयण्ण ) न [चैतन्य ] ऊपर देखो ; (विसे ४७५ ;
   चेयन्न ∫ सुपा २०; सुर १४, ८)।
   चेयस देखो चेअ=चेतस्;
       " ईसादासेण त्राविट्ठे, कनुसाविल वेयने ।
          जे अंतरायं चेएइ, महामोहं पक्तन्त्रइ '' ( सम ४१ )।
   चेया देखो चेयणा ; " पतेयमभावात्रो, न रेखुतेल्लं व समुदए
    चेया " ( विसे १६४२.)।
   चेल ) न [चेल ] वस्र, कपड़ा ; ( माचा ; ग्रौप )।
   चेलय 🕽 °कण्ण न [ °कर्ण ] व्यजन-विशेष, एक तरह का
```

```
पंखा; (स ४४६)। °गोल न [°गोल] वस्र का
 गेंद, कन्दुक ; ( स्थ्र . १, ४, २ )। °हर न [°गृह ]
 तम्बू, पट-मगडप, रावटी ; (स ५३७ )।
चेलय न [दे ] तुला-पात्र; " दिहीतुलाए भुवणं, तुलंति जे
चितचेलए निहियं " ( वजा ४६ )।
चेलिय देखो चेलः " रयणकंचणचेलियबहुधन्नभरभरिया"
'( पउम ६६, २४ ; ग्राचा )।
चेळुंप न [दे] मुशल, मूषल ; (दे ३, ११)।
चेल्लं ) [दे] देखो चिल्ल (दे): (पउम ६७, १३;
चेल्लअ ∫ १६; स ४६६; दसनि १; उप २६८)।.
चे़ेेंटलंग ़ [ दे ] देखो चिल्लग ; ( पएह १, ४---पत्न ६८;
चेल्लय ∫ती ३३)।
चेव ग्र [ एव, चेव ] १ ग्रवधारण-सूचक ग्रव्यय, निश्चय-
 दर्शक राव्दः, " जो कुण्य परस्स दुहं पावइ तं चेव सो
 त्रयांत-गुर्णं " ( प्रासु २६ ; महा ) । " अवहारणे चेव-
 सहो . यं '' (विसे ३५६५)। २ पाद-पुरक अन्यय ;
 ( पउम ८, ८८ )।
चेवः अ [ इव ] सादृशंय-चोत्क अव्यय ; " पेच्छइ गणहर-
 वसहं सरयरविं चेव तेएणं " ( पडम ३, ४; उत १९, ३ )।
चो° देखो चंड ; ( हे १, १७१ ; कुमा ; सम ६० ; श्रीप ;
 ंभग ; श्वाया १, १ ; १४) ; विपा १, १ ; पुर १४, ६७)।
 °भाला स्नी [ °चत्वारिंशत् ] चालीस श्रीर चार, ४४ ;
 (विसे २३०४)। "विष्टि स्त्री [ "पिष्टि ] चौसठ, ६४;
 (कंप्प)। °वत्तरिक्षी [ °सप्तति ] सतर और चार,
 ७४ ः ( संसं '⊏४ )।
चोअ सक चिद्य ] १ प्रेरण करना । २ कहना । चोएइ:
 ( उव ; स १ १)। क्वक —चोइज्जंत, चोइज्जमाण;
 ( सुर २, १० ; णाया १, १६ )। संकृ चोइऊण ;
 (महा)।
                     and the state of the same
चोअअ वि [चोदक] प्रेरक, प्रश्न-कर्ता, पूर्व-पत्ती,
 ( ऋणु )।
चोअण न [चोदुन ] प्रेरण, प्रेरण ; ( भत ३६ ; उत-
 २५)।
चोइअ वि [चोदित ] प्रेरित; (स १४ ; सुपा १४० ; औप;
चोक्क (दे ] देखो चुक्क = (दे ); (महा )।
```

चोक्ख वि [दे] चोखा, शुद्ध, शुचि, पवित्र ; ( खाया १, १ ; उप १४२ टो ; दृह १ ; भग ६, ३३ ; राय ; श्रौप)। चोक्खा स्त्री [चोक्षा ] परिवाजिका-विशेष इस नाम की एक संन्यासिनी ; ( णाया १, ८ )। चोज्ज न [दे] ग्रारचर्य, विस्मय ; (दे ३, १४ ; सर ३, ४; सुपा १०३; सिंद्र १५६; महा )। चोज्ज न [ चौर्ध ] चोरी, चोर-कर्म ; "तहेव हिंसं अलियं, चोज्जं यवंभसेवणं ' ( उत्त ३४, ३ : गाया १, १८ )। चोज्ज न [चोद्य ] १ प्ररत, पृच्छा ; २ ब्रारचर्य, ब्रद्भुत; ३ वि. प्रेरणा-यायः ; ( गा ४०६ )। चोष्टी स्त्री [दे] चंही, शिखा ; (दे ३, १)। चोट्ट न [दे] वृन्त, फल और पत्ती का वन्धन; (विक्र २८)। चोढ पुं [दे] विल्व, वृत्त-विशेष, वेल का षेडु; (दे ३, 1 (38 चोण्ण न [दे] १ कलह, भाषा ; (निवृ २०)। २ काष्टानयन आदि जदन्य वर्म ; (सुअ २, २)। चोत्त ) पुंन [दे ] प्रतोद, प्राजन-दराड; (दे ३, १९; पाझ)। चोत्तअ∫ वोद [दे] देखो चोय ; (पण्ड २, ४—पन्न १४०)। चोदग देखो चोअअ ; ( श्रोव ४ भा )। चोप्पड सक [म्रक्ष् ] स्निग्ध करना, घी तेल वगैरः लगाना । नोप्पडर; (हे ४, १६१) । वक्ट-चोप्पडमाण : ( इसा )। चोप्पड न [ प्रक्षण ] घी, तैल वगैरः स्निग्ध वस्तु : " गेह-व्वयस्स जोगं किंचिवि क्याचोप्पडाईयं " ( सुपा ४३० )। चोप्पाल न [दे] मतत्वारण, वरवडा; (जं २)। चोप्फुच्च वि [ दे ] स्निग्ध, स्नेह वाला, प्रेम-युक्त; ( दे ३, ११)। चोय } न [दे]त्वचा, छाल; (पण्ह २, ४—पत्न १४० चोयग र्टी )। २ आम वगैरः का चंछा ; (निचू १५ ; ध्राचा २, १, १० )। ३ गन्व-द्रव्य विशेष ; ( अणु ; जीव १; राय )। चोयग देखा चोअअ ; (गंदि )। चोयणा सी [चोदना] प्रेरणा; (स ११; उप ६४८ री )। चोर पुं [चोर ] तस्कर, दूसरे का धन चुराने, वाला; (हे ३, १३४; परह १,३)। °कीड पुँ [°कीट ] विष्ठा में टत्पन्न होता कीट ; ( जी १७ )।

चोरंकार पुं [ चौर्यकार ] चोर, तस्कर ; " चोरंकारकरं जं थूलमदत्तं तयं वज्जे " ( सुपा ३३४ )। चोरग वि चोरक ] १ चुराने वाला । २ पुंन, वनस्पति-विशेष: (पण्ण १--पत्र ३४)। चोरण न [ चोरण ] १ चोरी, चुराना ; ( सुर ८, १२२ )। २ वि चोर, चोरी करने वाला ; ( भवि )।.. चोरली स्त्री [ दे ] श्रावण सास की कृष्ण चतुर्दशी ; ( दे रे, 1638 चोराग पुं [चोराक] संनिवेश-विशेष, इस नाम का एक छोटा गाँव ; ( आवम )। चोरासी १ देखो चडरासी; (पि४३६; ४४६)। चोरासीइ ∫ चोरिअ न [ चौर्य ] चोरी, अपहररा; ( हे २, १०७ ; ठा १, १ ; प्रास् ६४ ; सुपा ३७६ )। चोरिअ वि [ चौरिक ] १ चोरी करने वाला ; ( पव ४१ )। २ धुं. चर, जासूस ; ( पण्ह १, १ ) । चोरिअ वि [ चोरित ] चुराया हुआ ; ( विसे ५४७ )। चोरिक्षा स्त्री [चौर्य,चौरिका] चोरी, अपहरण; (गा २०६; षड् ; हे १, ३४ ; सुर ६ , १७८ )। चोरिक्क न [ चौरिक्य ] ऊपर देखो ; ( पण्ह १,३ )। चोरी स्त्री [ चौरी ] चोरी, अपहरेण ; ( श्रा २७ )। चोल वि [दे] १ वामन, कुञ्ज ; (दे ३, १८)। र पुं पुरुष-चिह्न, लिङ्ग ; ( पव ६१ ) । ३ न. गन्ध-द्रव्य विरोष ; मञ्जिष्ठा ; ( उर ६, ४ )। °पट्ट पुं [ °पट्ट ] जैन सुनि का कटी-वस्त्र ; ( ग्रोघ ३४ )। °य पुं [ °ज ] मजीठ का रंग ; ( उर ६, ४ )। चोल पुं वोल ] देश-विशेष, द्रविड् और कलिङ्ग के बीच का देश; (पिंग; सण)। चोलअ न [दे] कवच, वर्म ; ( नाट )। चोलअ) न [ चौल, °क ] संस्कार-विशेष, मुगडन; "विहिसा चोलग र् चूलाकम्मं वालाणं चोलयं नाम " ( आवम ; पण्ह 9, 7)1 चोलुक्क देखा चालुक्क ; (ती १)। ) न [चूळापनयन] १ चूलोपनयन, संस्कार-चोलोयणग चोलोचणय र्ट विशेष, मुगडन; ( गाया १, १—पत्र ३८ )। चोलोचणयण / २ शिला-धारण, चूड़ा-धारण; (भग ११, ११--पत्र १४४ ; ग्रीप )। चोल्लक [ दे ] देखो चोलग ; (पग्ह २, ४ )।

चोल्लक ) पुंत [दे] १ मं जन ; (उप पृ १२; आवम; चोल्लम) उत्त ३) । २ वि. चृहक, छाटा, लघु ; (उप पृ ३१) । चोत्लय पुंत [दें ] येला, वोरा, गोन ; "परं यम समक्तं तंलिह चोल्लए "राइणा टक्कं ल्लावियाइं चोल्लयाइं" (महा)। चोल्वड देखो चोप्पड = मन् । चेल्वडफ़; (पड्)। च्च म [पव] अवधारण-स्चक अन्यय ; (ह २, १८४; बुमा ; पड्)। च्चअ देखां चिअ=एव ; (ह २, १८४; जी ३२)। च्चेअ देखां चेव=एव; (पि ६२; जी ३२)।

इत्र सिरिपाइअसह्महण्णवस्मि चयाराइसह्मकलणो चटह्समा तरंगा समतो।



छ वुं [ छ ] १ तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्राप;

₹ ₹

प्रामा )। २ घाच्छादन, दकना ; " छ ति य दोसाण छायणे होइ" ( झावम ) । छ त्र व [पप ] संख्या-विशेष; छत, 'छ छंडिश्राश्रो जिला-सासणिम्म" (भा ६; जी ३२: भग १, ८)। "उत्तरसय वि [ °उत्तरशततम ] एक सी और छात्राँ ; ( पउम १०६, ४६)। "वकाम न [ "कर्मन् ] छः प्रकार के कर्म, जा बाह्यणों के कर्त्तव्य हैं, यथा-यजन, याजन, अध्ययन, भ्रध्यापन, दान और प्रतिप्रह ; (निचू १३)। न [काय] छः प्रकार के जीव, प्रथिवी, श्राग्न, पानी, नायु, वन स्पति थ्रीर त्रस जीत ; ( थ्रा ७ ; पंचा १४ ) । °गुण, भगुण वि [भुण] छगुना ; (ठा ६ ; पि २७०)। 🤝 ज्वरण युं [ °चरण ] भ्रमर, भमरा; ( कुमा) । °ज्जीव-निकाय पुं [°जीवनिकाय ] देखो °क्काय; (ग्राचा )। °णणउद्द, °ण्णवद्द स्त्री [ °णवति ] संख्या-विशेष, छानवे, ६६ ; ( सम ६८; ग्रनि १०)। °त्तीस स्रीन [°त्रि'शत्] सॅख्या-विशेष, छत्तीस, ३६ ; (कप्प)। °त्तीसइम वि [ °त्रि'शत्तम ] छत्तीसवाँ; ( पडम २६, ४३; पर्णण २६) । °द्दस त्रि. व. [पोडशन् ] षोडश, सोलह । °द्दसहा ॥

[ पोडशधा ] सोलह प्रकार का ; (वव ४)। °हिसि न [ °दिश् ] छः दिशाए'—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिन्ताग, ऊर्घ्व श्रीर अधोदिशा; (भग)। "द्धा अ ("धा) छह प्रकार का; (कम्म १, ३८)। °नवइ, °न्नउइ देखो °ण्णउइ; ( कम्म ३, ४ ; १२ ; सम ७० )। °न्नउय वि [ °णवत ] छानहवाँ, ६६ वाँ ; ( पउम ६६, १०)। ° पण्णा, प्यन्त सीन [ °पञ्चाशत् ] छप्पन, ४६ ; (राज : सम ७३)। °ध्यन्न वि [ °पञ्चाश ] छप्पनवाँ ; ( पउम १६, ४८ )। °व्भाय पुं [ °भाग ] छ्याँ हिस्सा ; (पि २७०)। °व्यासा स्त्री [ °भापा ] प्राकृत, संस्कृत, मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका श्रौर अपभंश ये छः भाषाएं ; ( रंभा ) । °मासिय, °म्मासिय वि [ पाणमां सिक ] छह मास में होने वाला, छह मास संबन्धी ; (सम २१ ; औप )। °वरिस वि [°वार्षिक ] छह वर्ष की उम्र वाला; (सार्थ २६) । °वीस देखो °व्वीस; ( पिंग )। °िवह वि [ °विध ] छह प्रकार का ; (कस ; नव ३ )। °ठ्योस स्त्रीन [ °विंशति ] छ्ज्वीस, बीस और छह ; (सम ४४)। °ञ्चीसङ्म वि [°चिंशतितम] १ छ्वीसवाँ, २६ वाँ; (पडम २६, १०३)। २ लगातार वारह दिनों का उपवास ; (ग्राया १, १)। "सहि स्त्री [ "षप्टि] संख्या-विशेष, साठ और छह ; (क्रम्म २, १८)। °स्सयरि स्त्री [ "सप्ति ] छिहतर; ( कम्म २, १७ )। "हा देखो °द्धाः (कम्म १, ५;८)। छ ६ देखो छवि = छवि ; (वा १२)। छइअ वि [स्थगित ] यादृत, याच्छादित, तिरोहित; (हे २, १७ ; ध्डु )। छर्छ ) वि [दे ] विदग्ध, चतुर, हुशियार ; (पिंग ; दे ३, छइल्ल ∫ २४; गां ७२०; वना ४; पात्र ; कुमा )। छउन वि [दे] तनु, कृश, पतला ; (दे ३, २४)। र्छाउम पुन [ छदान् ] १ कपट, शस्ता, माया ; (सम १ ; षड्)। २ छल, वहाना; (हे २, ११२; षड्)। ३ ग्रावरण, ग्राच्छादनः (सम १ ; ठा २, १ )। छउमत्थ वि [ छग्नस्थ ] १ श्र-सर्वज्ञ, संपूर्ण ज्ञान से विन्चित ; २ राग-सहित, सराग ; (ठा ४, १ ; ६ ; ७)। छुउलुअ देखो छलूअ ;े (राज ; विसे २५० । छंकुई स्री / दे ] कपिकच्छू, वृत्त-विशेष, केवाँच ; ( दे ३, 28 )Y

Z.

छंट पुं [दे] क्वींटा, जल का छीटा, जल-च्छ्या; २ दि. शीघ्र, जल्दी करने वाला; (दे २, ३३)। छंट सक [सिच्] सीचना। छंटसु; (सुपा २६८)। छंटण न [ सेचन ] सिंचन, सिंचना; (सुपा १३६; कुमा )। 🏒 छंटा स्री 🕻 दें | देखो छंट ; ( पात्र ) । छंटिअ वि [ सिक्त ] सीचा हुआ ; ( सुपा १३८ )। छंड देखो छड़=मुन्। छंडइ ; ( श्रारा ३२ ; भवि )। छंडिअ वि [ दे ] छन्न, गुप्त ; ( पड् )। छंडिअ वि [ मुक्त ] परित्यक्त, छ।डा हुआ ; ( आरा ; भवि )। छंद सक [ छन्द् ] १ चाहना, वाञ्छना । २ अनुज्ञा देना, संमति देना । ३ निमन्त्रण देना । कवकु-" ग्रंतेउरपुरवलवाहणेहि वरिसरिघरेहि मुणिवसभा। कामेहि वहुविहेहि य छंदिज्जंतावि नेच्छंति '' (उत्र)। संक्र--छंदिअ : (दस १०)। छंद्र पुंन [ छन्द ] १ इच्छा, मरजी, अभिलाबा ; ( त्राचा ; गा २०२; स २३६; चव; प्रास् ११)। २ अभिप्राय, त्रारायः (श्राचाः भग) । ३ वराता, श्रधीनताः (उत ४; हे १, ३३)। °चारि वि [°चारिन् ] स्वच्छन्दी, स्वैरी; ( उप ण्ध्र टी )। भइत्त वि वित्र स्वैरी ; (भवि)। "णुवत्तण न [ "ानुवर्तन ] मरजो के अनुसार बरतना ; (प्रासू १४)। "ाणुवत्तय वि ["ानुवर्त्तक] सरजी का अनुसरण करने वाला; ( णाया १, ३ )। छंद पुंन [ छन्दस्] १ स्वच्छन्दता, स्वैरिता ; ( उत्त ४ )। २ श्रभिलाप, इच्छा ; ३ श्राशय, श्रभिप्राय ; (सञ्र १, २, २ ; श्राचा ; हे १,३३ )। ४ छन्दः सास्र ; (सुपा २८७ : श्रोप )। १ वृत, छन्द ; (वज्जा ४)। °ण्णुय वि [ °ज्ञ ] छन्द का जानकार ; ( गउड )। छंदण न [ चन्दन ] वन्दन, प्रणाम, नमस्कार; ( गुभा ४) । छंदणा स्रो [ छन्दना ] १ निमन्त्रण ; (पंचा १२)। २ प्रार्थना ; ( वृह १ )। छंदा स्त्री [ छन्दा ] दीना का एक भेद, अपने या दूसरे के अभिप्राय-विरोप से लिया हुआ संन्यास ; ( ठा २, २ ; पंचमा )। छंदिय वि [ छन्दित ] यनुजात, अनुमत ; ( ओष ३८०)। २ निमन्त्रित ; ( निचू २ )। ंदो° देखों छंद=छन्दस् ; ( भाचा ; अभि १२६ )।

জ্বক वि [ षट्क ] ভদকা, ভ: का समूह; " শ্ল'तररिउভদকা-अरकता " (सुपा **४९६ ; सम ३४** )। ∙ छुग देखो छ=षष् ; ( कम्म ४ )। छग न [दे] पुरोब, थिष्ठा; (पण्ह १, ३—पत्र ४४); य्यांव ७२ )। हुतगा न दि ] गोमय, गोवर ; ( उप ४६७ टी , पंचा १३; निचू १२)। छमिया स्त्री दिं ] गोईंठा, कंडा ; ( अनु ४ )। छनल पुंसी [छनल ] छान, अज ; (पण्ह १, १ ; औप)। स्त्री—°ली; (दे २, ⊏४)। °पुर न िपूर ] नगर-विशेष ; ( ठा १० )। छाग देखो छ∓क ; (दं ११ )। छन्गुरु वुं [ पड्गुरु ] १ एक सौ और अस्सी दिनों का उपवास ; २ तीन दिनों का उपवास ; ( ठा २, १ )। छञ्छंदर पुंन दि ] छ्छन्दर, मूमे की एक जाति; (सं १६)। छज्ज ब्रक [ राज् ] शोभना, चमकना । छज्जइ; (हे ४,१००)। छिजिअ वि [राजित ] शोभित, अलंकृत ; (कुमा )। छज्ञिआ स्त्री [ दे ] पुज्य-पात, चंगेरी ; ( स ३३४ ) ।)— छप्टा [दे ] देवो छंटा ; ( षड् )। छाडु वि [ पष्टु ] १ छात्राँ ; ( सम १०४ : हे १, २६५ )। २ न लगातार दो दिनों का उपवास ; ( सुर ४, ४४ )। °क्खमण न [ °क्षमण, °क्षयण ]: त्रगांतार दो दिनों का उपदास ; ( अंत ६ ; उप पृ ३४३ )। वस्त्रेमय पुं [ °क्षमक, °क्षाका दो दो दिनों का वरावर उपवास करने वाला तपस्वी : ( उप ६२२ )। भत्त न [ भता ] लगा-तार दो दिनों का उपनास ; (धर्म ३)। [ भिक्तिक ] लगातार दो दिनों का उपवास करने वाला ; (पगह १,१)। छही स्त्री [पष्टी] १ तिथि-विशेष: (सम २६)। र विभक्ति-विशेष, संवन्ध-विभक्ति ; ( गांदि ; हे १, २६४ )। ३ जन्म के बाद किया जाता उत्सव-त्रिशेष ; (सुपा ४७८) । छड सक [ आ+रुह् ] ग्राह्ड होना, चड़ना । छड\$ ; (वड्)। रे छडक्खर पुं [ दे ] स्कन्द, कार्त्तिकेय ; ( दे ३, २६ )। छडछडा स्त्री [ छटच्छटा ] सूर्य वगैरः से अन्न को भाडते. समय होता एक प्रकार का अन्यक्त आवाज; (णाया १, ७-पत्र ११६)। छडा स्त्री [दे] वियुत्त, विजली ; (दे ३, २४)।

छडा सी [ छटा ] १ तमूह, परमारा : ( ग्रर ४, २४३ ; वा १२)। २ छीं झ, पानी का सुंद ; (पान )। छडाल वि [ छटायत् ] ह्या वाला ; ( पडम ३६,१८ )। छट्ट सक [ छर्य, मुन् ] १ वमन करना । २ छोड़ना, लाग कैरना । ३ डालना, गिराना । छहुर ; (हे २, ३६ ; ४, ६१; महा; ७३)। वर्न हाईक्जर; (गि २६१)। पक-छड्डेत ; ( भग ) । यह -छड्डेड भूमीए खीर जह निमद बुद्दमञ्जारा" ( मित्र १४७१ ) , छष्टितु ; (यव २)। छट्टण न [ छईन, मोचन ] १ परित्यान, विमायन ; ( उप १७६ ; मार ८६ ) । २ यसन, वान्ति ; ( विरा १,८ ) । छट्ट्यण न [ छर्दन, मोचन ] १ द्वाना, मुक्त करवाना । २ यमन फराना । ३ यमन फराने वाला ; ४ दुडाने वाला ; (इमा)। छट्टवय वि [छर्दक, मोचक ] त्यान कराने वाला, त्याजक; ( दे २, ६२ )। छर्भवण देता छर्बण ; ( सुपा ४१७ ) । छशुचित्र 4 [ छर्दित, मोचित ] १ वनन कराया हुया ; ै २ छे ह्याया हुमाः (मायमः, दृह १)। उद्विसा [ छिदिँ ] बमन का राग ; ( पट् ; हे २, ३६ )। छाट्ट सा [ छिद्दिस् ] छिद्र, दूपरा ; 'जा जनार परछिद्वे, सा नियउद्गाः कि' सुयइ' ( महा )। ) वि [छर्दित, मुक्त] १ वान्त, यमन छडियविलय ∫ किया हुमा । २ लस्न, गुस्त ; ( विसं २६०६ : दं १, ४६ ; यो १ )। छण सक [ क्षुण् ] हिंगा करना । छोर; (याचा ) । प्रयो---छणावेह : ( पि ३१८ ) । छण धुं [ क्ष्रण ] १ रतस्य, महः; (हः २, २०)। हिंता ; ( प्राचा )। "चंद पुं [ 'चन्द्र ] सरह शतु की पूर्णिमा का चन्द्रमा ; ( स ३७१ ) । 'सस्ति वुं ['श्राशिन्] यहां पर्योक्त अर्थ ; ( सुना ३०६ ) । छुप्रेण न [ क्षणन] हिंतन, हिंता; ( माचा )। छणिदु पुं [ क्षणेन्दु ] शरद ऋतु की पूर्णिमा का चन्द्र ; (सपा ३३ : ४०४)। छण्ण वि [ छन्न ] १ गुग, प्रच्छन्न, छिपाया हुमा ; ( वृह १ ; प्राप ) । २ थ्राच्छादित, इसा हुया ; ( गा १८० )।

३ ग. माया, कपट; ( सूत्र १, २, २ ) । ४ निर्जन, विजन,

रहत् ; १ किवि गुन रीति सं, प्रच्छन्न रूप से ; "नं छाणं सायरियं, तह्या नगणीए नोव्यणमएण। तं पडिय( ? यडि ) ज्जङ् इष्टिं सुएहिं सीलं चयंतेहिं" ( उप ७२८ टो )। छण्णालय न [ दे पण्णालक ] निकाष्ट्रिक, तिपाई, संन्या-सोमां का एक उरकरण ; (भग ; श्रीप : गाया १, ४)। छत्त न [ छत्र ] छाता, आतपत्र ; ( णाया १, ६ ; प्रास् १२)। "धार पुं ["धार] छाता धारण करने वाला नौकर ; (जोर रे)। °पडागा स्रो ि °पताका ] १ छत्र-युक्त ध्वन ; २ छन के जगर को पताका ; ( श्रीप ) ! °पलासय न [ 'पलाशक ] कृतमंगला नगरी का एक चेंत्य ; (भग)। भंग पुं िभङ्ग राज-नाश, नृष-मरण ; ( राज )। 'हार देखो °धार : ( भावम ) । 'ाइच्छत्त न [ °ातिच्छत्र ] १ छत्र के अपर का छाता ; ( सम १३७ )। २ पुं. ज्योतिप-शास-प्रसिद्ध योग-विरोप ; ( सुन्न १२ )। छत्त पुं[छात्र] विवावीं, मभ्यासी ; (उप पृ ३३१; १६६ टी)। छत्तंतिया स्त्रां [छत्रान्तिका] परिषद्-विरोष, सभा-बिशंप ; (इह १)। छत्तच्छय ( भव ) पुं [सप्तच्छद् ] यृत्त-विशंष, सतीना, छतिवन ; (सण )। छत्तभ्रन्न न [ दे ] घात, तृष : ( पाम )। छत्तवण्ण देखो छत्तिवण्ण ; ( प्राप्र )। छत्ता स्त्री [छत्रा] नगरी-विशेष ; ( भावम ) । छत्तार gं [ छत्रकार]छाता बनाने वाला कारोगर ; (पण्ण१)। छत्ताह वं [ छत्राभ ] यृन्न-विरोप ; "ग्रागाहसत्तित्रण्ये, सान भियार पियंगुछताहै" ( सम १४२ )। छत्ति वि [ छत्रिन् ] छत्र-युक्त, छाता वाला ; (भास ३३)। छत्तिवण्ण पुं [ सप्तपर्ण ] युन्न-विराय, सतीना, छतिवन , (हे १, २६६; सुमा)। छत्तोय पुं [ छत्रीक ] वनस्पति-विशेष, यन्त-विशेष ; (पगग १---पत्र ३४)। छत्तीव पुं ि छत्रीप ] वृत्त-विरोप ; ( झीप ; झंत )। छत्तोह पुं [ छत्रीघ ] यृत्त-विशेष ; ( ग्रीप ; पगण १ — पत्र ३१; भग)। छद्वण देखं। छड्डवण ; ( राज् )। छंद्दी स्री.[ दे ] शस्या, विजैना ; (दं ३, २४ )। र छन्न देखो छण्ण ; ( कप्प ; उप ६४८ टी ; प्रास् ८२ )।

```
छप्पइगिल्ल वि [ पट्पदिकाचत् ] यृका-युक्त, यृका वाला;
 ं (बृह३)।
 छप्पइया स्त्री [ पट्पदिका ] यूका, जू ; ( ग्रोघ ७२४ )।
 छप्पंती स्त्री [दे] नियम-विशेष, जिसमें पर्म लिखा जाता है;
   (दे ३, २४)।
ं छप्पण्ण ) वि [दे पट्पज्ञक ] विदग्ध, चतुर, चालाक ;
 छप्पण्णय ∫ ( दे ३, २४ ; पात्र ; वज्जा ४८ )।
 छुप्पत्तिआ सी दि ] १ चपत, थप्पड़, तमाचा ; २ चपाती,
  रोटी, फुलका ;
     "छप्पतित्रावि सञ्जइ, निष्पत्ते पुति ! एत्थ को देसो ? ।
      निअपुरिसेवि रमिज्जइ, परपुरिसविविज्जए गामे "
                                      (गा ८८७)।
 छप्पन्न [दे] देखो छप्पण्ण : (जय ६)।
 छ्य्पय पुं [पट्पद ] १ भ्रमर, भमरा; ( हे १, २६४ ; जीव
   ३)। २ वि. छः स्थान वाला; ३ छः प्रकार का;
   (विसे २८६१)। ४ न. छन्द-विशेष ; (पिंग)।
 छ्य्य न दि ] वंश-पिटक, घी वगैरः को छानने का
  उपकरण विशेप ; " मुइंगाईमक्कोडएहिं संसत्तगं च नाऊणं ।
  गालेज्ज छ्व्यएगं " ( ब्रोघ ४४८ ) ।
 छन्मामरी स्त्री [पड्भामरी] एक प्रकार की वीणा ;
  ( याया १, १७--पत्र २२६ )।
 छमच्छम अक [छमच्छमाय ] 'छम् छम् ' आवाज करना,
  गरम चीज पर दिया जाता पानी का आवाज।
                                          छमच्छमइ:
   (वज्जा ५५)।
 छम° देखो छमा । °रुह पुं [°रुह] रुन्न, पेड़, दरख्त; (कुमा)।
्छमलय पुं [दे] सप्तच्छ्द, वृत्त-विशेष, सतौना ; ( दे ३,
  २१)।
 छमा स्त्री [ क्षमा, क्ष्मा ] पृथिवी, धरिणी, भूमि ; ( हे २,
  १८)। °हर पुं [°धर] पर्वत, पहाड़; (पड्)। देखो
  छम<sup>°</sup>।
 छमी सी [शमी] वृत्त-विरोप, अधि-गर्भ वृत्तः ( हे१, २६४)।
 छम्म देखो छउम; (हे २, ११२; पह् ; पउम ४०, ४; सण्)।
 छम्मुह पुं [पण्मुख] १ स्कन्द, कार्तिकेय ; (हे१,२६४)।
   २ भगवान् विमलनाथ का अधिष्ठायक देव ; (संति ८)।
 छप न [ छद ] १ पर्ण, पत्ती, पत्र ; ( औप ) । २ आवरण,
  माच्छादन ; ( से ६, ४७ )।
 छय न [ क्षत ] १ मण, धाव; (हे २, १७)। २ पीड़ित,
  विणित ; (सूम १, २, २)।
```

```
छयल्ल [दे ] देखो छइल्ल ; ( रंभा ) ।
छह पुं ित्सर विड्ग-मुष्टि, तलवार का हाथा ; (पण्ह १,
 ४ )। °प्पवाय न [ 'प्रवाद ] खड्ग-शिचा-शास्रः;
  (जं२)।
छल सक [ छलय् ] ठगना, वञ्चना । छलिज्जेज्जा र सि
  २१३)। संक्र—छलिउं, छलिऊणः (महा)। क्र—छलि-
 अञ्चः (श्रा १४)।
छल न छिल ] १ कपट, भाया : ( उन ) । २ व्याज, वहाना :
 (पात्र ; प्रासू ११४)। ३ अर्थ-विघात, वचन-विघात, एक
 तरह का वचन-युद्धः ( सत्र १, १२ )। शययण न शिय-
 तन छल, वचन-विवात; (स्त्रा १, १२)।
छलंस वि [ षडस्र ] षर्-कोण, छह कोण वाला; (ठा ८ )।.
छलण न ि छलन ो ठगाई, वञ्चना ; ( सुर ६, १८१ )।
छलणा स्त्री [ छलना ] १ ठगाई, वन्चना ;ि( ग्रोघ ७८४ ;
 उप ७७६ )। २ छल, माया, कपट : ( विंसे २५४५ )।
छलत्थ वि [ पडर्थ ] छह त्रर्थ वाला ; ( विसे ६०१ )।
छलसोअ स्त्रीन [ पडशीति ] संख्या-विशेष, अस्सी और
 छह, ८६ ; (भग)।
छलसीइ स्री. ऊपर देखो; (सम ६२)।
छलिअ वि [ छलित ] १ विन्ति, विप्रतारित, ठगा हुआ ;
् (भिवः ; महा )। २ शृङ्गार-कान्य 💢 चोर का इसारा, 🔠
  तस्कर-संज्ञा ; (राज)।
छिलिअ वि [ दे ] विदग्ध, चालाक, चतुर ; ( दे ३, २४ ;
  पात्र )।
छलिअ न [ छलिक ] नाव्य-विशेष ; ( मा ४ )।
छलिअ वि [स्विलित ] स्वतना-प्राप्त ; ( ब्रोघ ७८६ )।
छित्या देखो छालिया ; " चीणाकूरं छितयातक्केण दिन्नं "
  (महा)।
छलुअ ) पुं [ पडुलूक ] वैशेषिक मत-प्रवर्तक क्याद ऋषि;
छलुग { (कप्प ; ठा ७; विसे १३०२ ) ; " दव्याइछ-
छलूञ । प्ययत्योवएसणामो छलुङ्ति " (विसे २४०८;
  २४४४)।
्छल्ली स्री [ दे ] त्वचा, वल्कल, छाल ; ( दे ३, २४ ; जी
  १३; गा ११४; ठा ४, १; णाया १, १३)।
छल्लुय देखो छलुअ ; (पि १४८)।
छव देखो छिच। छवेमि; (सुपा ४७३)।
छवडी स्त्री [ दे ] चर्म, चाम, चमड़ा; ( दे ३, २४ )। 🕚
```

छवि स्त्री [ छिवि ] १ कान्ति, तेज ; ( कुमा ; पांग्र )। २ अंग, रारोर ; (पाह १, १)। ३ चर्म, चसड़ी; (पाअ; जीय ३)। ४ अवयव ; (पडि)। १ अंगी, शरीरी; (टा ४, १)। ६ यलट्कार-विशेष ; (त्रणु)। °च्छेअ पुं [ °च्छेद ] अर्ग का विच्छेद, अवयव-कर्तन ; ( पडि)। °च्छेयण न [°च्छेद्न] भंग-च्छेद ; (पण्ह १, १)। °त्ताण न ∫ेशाण ] चमड़ी का श्राच्छादन, कवच, वर्म; (उत्र २)। छविअ वि [ स्पृष्ट ] त्या हुया ; ( था २७ )। . ्छञ्चग (दे) देखो छञ्चय ; ( राज )। छन्त्रिअ वि दि । पिहित, श्राच्छादित ; ( गउड )। छह ( सप ) देखां छ = पप ; ( पि ४४१ )। छहत्तर वि [पर्सप्तत ] छहतरवाँ, पह वाँ ; (पडम . ७६, २७ )। छाइअ वि [छादित ] श्राच्छादित, दका हुग्रा ; (पउम ११३, ४४; फुना)। छাত্তে বি [ ভাষা বল, কান্রি-যুক্ত ; ( हे २, १६६ ; पर् )। छाइल्ल पुं [ दे ] १ प्रदीप, दीपक; "जोइक्खं तह छाइल्लयं च दोवं मुखेजजाहि " ( वव ७ ; दे ३, ३४ )। २ वि. सदश, ममान, तुल्य ; ३ छत, अपूरा ; (दे ३, ३१)। ४ सुरूप, मुडील, हपवान् ; ( दे ३, ३४ ; पड् )। छाई देशे छाया ; (पड्)। छाई स्त्रो [ दे ] माता, देवो, देवता ; ( दे ३, २६ )। छाउमितथय वि [ छा ग्रस्थिक ] केवलज्ञान उत्पन्न होने के पहले की अवस्था में उत्पन्न, सर्वेज्ञता की पूर्वावस्था से संबन्ध रखने वाला ; (सम ११ ; पाण ३६ )। छाओवग वि [ छायोपग ] १ छाया-युक्त, छाया वाला ; (गृजादि) ; २ पुं. सेवनीय पुरुष, माननीय पुरुष ; (ठा ४,३)। छागल वि [ छागल ] १ श्रज्ञ-संवन्धी ; ( ठा ४, ३ ं )। २ पुं, झज, बकरा ; स्त्री-— °स्त्री ; ( पि २३१ )। **छाग**लिय पुं [ छागलिक ] छागों से आजीविका करने वाला, अजा-पालक ; (विपा १, ४)। छाण न [दि] १ धान्य वगैरः का मलना ; ( दे ३, ३४ )। ेर् गोमय, गोबर ; (दे ३, ३४ ; सुर १२, १७ ; गाया १,७; जीव१) । ३ वहा, कपड़ा; (दे ३,३४; जोव३) । छाणण न [ दे ] छानना, गालन ; " भूमोपेहवाजलछावायाई ं जयणात्रो होइ न्हाग्णाइं" ( सिंह ४६ टी )।

छाणव्ह ( अप ) देखो छण्णवह ; ( पिंग )। ्छाणों स्त्री दि] १ धान्य कोरः का मतन ; २ वस्त्र, कपड़ा ; ( दे ३,३४ )। ३ गोमय,गोवर ; ( दे ३, ३४ ; धर्म २ )। छाय सक [छादय् ] श्राच्छादन करना, इकना । छायइ ; (हे ४, २१) । वक्र-छायंत ; (पउम ७, १४)। छाय वि [दे] १ वुभुद्धित, भूखा; (दे ३, ३३; पात्र ; उप ७६८ टो ; ब्रोघ २६० मा )। २ कृरा, दुर्वल ; (दे ३, ३३: पात्र)। छायंति वि [ छायावत् ] कान्तिमान्, तेजस्वी : ( सम ११२ )। छायण न [ छादन ] श्राच्छादन, इकता ; ( पिंग ; महा ; सं ११)। छायणिया ) स्त्री [ दे ] हेरा, पड़ाव, छावनी ; " तो तत्थेव **छायणो** ∫ ठित्रो एसो कुविता गिहकायिषं '' (श्रा १२; महा)। छाया स्त्री [ छाया ] १ ब्रातप का ब्रभाव; छाँही; ( पाब्र )। २ कान्ति, प्रभा, दीति; (हे १, २४६; औप; पाझ)। ३ शोभा; ( श्रोप )। ४ प्रतिविम्ब, परछाई; (प्रासू ११४; उत २)। १ धूप-रहित स्थान, अनातप देश ; ( ठा २, ४)। "गइ स्त्री [ "गति ] १ छाया के अनुसार गमन : २ छाया के अवलम्बन से गति ; ( पण्ण १६ )। युं [ °पार्श्व ] हिमाचल पर स्थित भगवान पार्श्व नाथ की मूर्ति ; (ती ४५)। छाया स्त्री [ दे ] १ कोर्ति, यश, ख्याति ; २ भ्रमरी, भमरी ; (दे ३, ३४)। छायाइत्तय वि [ छायावत् ] छाया-वाला, छाया-युक्त । स्रो—°इत्तिआ; (हे २, २०३)। छायाला हो [ पर्चत्वारिशत् ] छियालीस, चालीस और छह, ४६ ; ( भग )। छायालीस स्नोन् ऊपर देखो; (सम ६६; कप्प)। छायालोस वि [ पर्चत्वारिंश ] छियालीसवाँ, ४६वाँ; ( पउम ४६, ६६ )। छार वि [ क्षार ] १ पिवलने वाला, भरने वाला ; २ खारा, लवण-रस वाला; ३ पुं. लवण, नोन,-निमक; ४ सज्जी, सज्जी-खार ; ४ गुड़; (हे २, १७ ; प्राप्र )। ६ भस्म, भूति; (विसे १२१६; स ४४; प्रास् १४४; गाया १,२)। ७ मात्सर्य, ग्रसहिब्णुताः (जीव ३)।

छार पुं [दे] अच्छभल्ल, भालुक ; (दे ३, २६)। छारय देखो छार; (भ्रा २७)। छारय न [दे] १ इत्तु शल्क, ऊख की छाल; ( ै ३,३४)। २ मुकुल, क्ली ; ( दे ३, ३४; पात्र )। छाल पुं ि छाग व अज, वकरा ; ( हे १, १६१ )। छालिया स्त्री [छागिका] यजा, छागी ; (सुर ५,३०; सण्)। छाली स्त्री [छागी ] ऊपर देखो ; ( प्रामा )। छात्र पुं शात्र वालक, वन्चा, शिशु ; (१९, २६४ ; प्राप्न ; वव १ )। छाचण देखो छायण ; ( बृह १ )। छायद्वि स्त्री [ पर्पिष्ट ] छाछ्ठ, छियासठ, ६६ ; ( सम ७८ ; विसे २७६१ )। छावत्तरि स्त्री [पर्सप्तति ] छिहत्तर, सत्तर और छ, ७६; (पउम १०२,८६; सम ८४)। °म वि [°तम ] छिहत्तरवाँ ;ः (भग)। छावलिय वि [पडावलिक] छः त्रावलिका-परिमित समय वाला ; (विसे ५३१)। छासद्व वि [ पट्पष्ट ] छियासठवाँ ; ( पडम ६६, ३७ )। छासी स्त्री [दे] छाछ, तक, मठा ; (दे ३, २६)। छासीइ स्त्री [ पडशीति ] छियासी, अस्सी और छ । °म वि [ °तम ] छियासीवाँ, ८६ वाँ ; ( पडम ८६, ७४ )। छाहत्तरि (श्रप ) देखा छावत्तरि ; ( पि२४४ )। ्र स्त्री [ छाया ] १ छाँही, त्रातप का ग्रभाव ; २ छाहिया } प्रतिविम्य, परकाई ; (पड् ; प्राप ; सुर २, छाही ) २४७;६,६४;हे १, २४६; गा ३४)। छाही स्त्री [दे] गगन, त्राकाश। "मणि पुं [ "मणि ] सूर्य, सूरज ; (दे ३, २६)। छिअ देखो छीअ ; ( दे ८, ७२ः; प्रामा )। छिंछई स्त्री [दे] असती, कुलटा ; (हे २, १७४ ; गा ३०१; ३४०;पात्र )। छिंछटरमण न दि ] कीड़ा-विशेष, चन्नु-स्थगन की कीड़ा: (दे ३,३०)। ् छिंछय पुं [ दे ] १ देह, रारीर; २ जार, उपपति; ३ न फल-विरोप, शलाइ-फल ; ( दे २, ३६ )। छिंछोली स्त्री [दे] छोटा जल-प्रवाह ; (दे ३, २७ ; ेपाद्य )। छिंड न [दे] १ चूड़ा, चोटी; (दे ३, ३४; पाग्र)। `२ छत्र, छाता ; ३ धूप-यन्त्र ; ( दे ३, ३४ ) ।

छिंडिआ स्त्री दि ] १ वाड़ का छिद्र ; २ अपवाद ; " छ छिंडियायो जिणसासणिम " ( पव १४५ ; श्रा ६ )। छिंडी स्त्री दि ] वाड़ का छिद्र; (गाया १, २—पत्र ७९)। , 📆 इ सक [ छिद् ] केश्ना, विच्छेर करना । छिंदर ; (प्राप्र; महा )। भवि—क्रेच्छं; (हे ३, १७१)। कर्म---छिन्दः (महा)। वक् - छिंदमाणः (णाया १, १)। कनक -छिज्जंत, छिज्जमाण; (श्रा ६; विपा १, २)। संक्र— छिंदिऊण, छिंदित्ता, छिंदित्त, छिंदिय, छेत्तुण; (पि ४८४; भग १४, ८; पि ४०६; ठा ३, २; महा)। कृ— छिंदियव्त्र; (पण्ह २,१)। हेकु--छेत्तं; ( त्राचा )। छिंदण न [छेदन] बेद, खाडन, कर्तन; ( श्रोघ १४४ भा )। छिंदावण न [ छेदन ] कटवाना, दूसरे द्वारा छेदन कराना ; (महानि ७)। छिंदाविय वि छिंदित विचिछत्र कराया गया; (स २२६)। छिंपय पुं [ छिंम्पक ] कपड़ा छापने का काम करने वाला; (दे १, ६८; पात्र )। छिनक न [दे] चुत, छींक ; (दे ३, ३६ ; कुमा)। छि∓क वि [दे छुत ] स्टष्ट, क्रूशा हुश्रा ; (दे ३, ३६ ; हे २, १३८; से ३, ४६; स ४४४)। °परोइया स्त्री [ °प्ररोदिका ] वनस्पति-विशेष ; ( विसे १७५४ )। **ভিক্**ক नि [ ভীন্দুत ] छो छो त्रानाज से त्राहृत; ''पुन्त्रिप वीरसिणिया छिक्काङिक्का पहावए तुरियं" (त्रोघ १२४ मा)। खिनकात वि [दे] छींक करता हुआ; (सुपा ११९)। छिक्का स्त्री [दे] छिक्का, छींक ; (स ३२२)। छिक्कारिअ वि [ छीटकारित ] छो छो त्रावाज से त्राहृत, अव्यक्त आवाज से बुलाया हुआ; ( ओव १२४ मा ही )। छिक्किय न [ दे ] छींकना, छींक करना ; ( स ३२४ )। छिक्कोञ्जण वि [दे] असहन, असहिब्छु; ( दे ३, २६)। छिक्कोट्टली स्त्री [दे] १ पैर का ग्रावाज:; २ पाँव से र्िधान्य का मलना ; ३ गोइटा का टुकड़ा, गोवर खाड ; (दे ३, ३७)। छित्रकोलिय वि [ दे ] तनु, पतला, कृश ; ( दे ३, २५ )। छिक्कोचण [दे] देखो छिक्कोअण; (ठा ६ ---पत्र ३७२)। छिच्चोलय पुं [ दे ] देखो छिन्चोहल ; ( पात्र )। छिच्छई देखो छिंछई ; ( पर् )। छिच्छय देखो छिंछय ; ( पर् )।

```
छिछि म [दे धिक्धिक् ] छो छी, धिक् धिक् , अनेक
  धिक्कार ; (हे २, १७४ ; पड्)।
छिज्ज वि [ छेंच ] १ जो खिषडत किया जा सके ; २ केंदने
  योग्य ; ( सूत्र २, ४ )। ३ न छेद, विच्छेद, द्विधाकरण;
  " पावंति:वंधवहरोहिछिज्ञमरणावसाणाईं " ( त्रोघ ४६ मा ;
  पुष्फ १८६ )।
छिडजंत वि [ क्षीयमाण ] चय पाता, दुर्वल होता ;
             ग्रणुदिगां, पञ्चक्लम्मिवि तुमम्मि ग्रांगेहिं"
  "छिज्जंतेहिं
  (गा३४७)।
 छिज्जंत ) देखो छिंद् ।
 छिज्जमाण ∫
 छिड़ु न [ छिद्र ] १ छिद्र, विवर; ( परम २०, १६२ ; अनु
  ६ ; उप प्र १३८)। २ अवकारा, अवसर ; (पगह १,
   ३)। ३ दूपण, दोप; (सुपा ३६०)। °पाणि पुं
  [°पाणि] एक प्रकार का जैन साधु; ( श्राचा २,१, ३ ) ।
 छिण्ण देखो छिन्न ; ( णाया १, १८ ; स्त्र १, ८ i)।
 ि छुपण पुं [ दे ] जार, उपपति ; ( दे ३, २७ ; पड् ) ।
√छिण्णच्छोडण न [दें] शोघ्र, तुरंत, जल्दो ; (दे ३,२६)।
 छिण्णयड वि: दें ] टंक से छिन्न ; ( पात्र )।
 छिण्णा स्त्री [ दे.] त्रसती, दुलटा ; ( दे ३, २७ )।
 छिण्णाल पुं [दे] जार, उपपति ; (दे ३, २७ ; पड् ; उत्त २७)।
 छिण्णालिआ े सी/[दे] असती, कुलटा, पुरचली ;
 छिण्णाली 🗦 (मृन्ह ४४ ; दे ३, २७ )।
 छिण्णोञ्भवा हो [ देः] दूर्वा, दाभ ; ( दे ३, २६ )।
 छित्त देखो खिता = तेत्र; ( ग्रीप; उप ८३३ टो;
  हेका ३०)।
 छित्त वि [दें] स्पृष्ट, छूत्रा हुत्रा ; ( दे ३, २७; गा १३;
  सुपा ५०४ ; पात्र )।
 छित्तर [दें ∕] देखो छेत्तर; (स म ; २२३ ; उप प्र
   ११७ ; १३० टी )।
 छित्ति स्त्री [छित्ति] हेद, विच्हेद, खांडन ;
                                              ( विसे
🗸 १४६८ ; ग्राजि ४ )।
 छिद्द देखो छिड्ड ; ( गाया १,२ ; ठा ४,१ ; पउम ६४,६)।
 छिद्द पुं [ दें ] छोटी मछली; ( दे ३, २६ )।
 छिद्दिय वि [ छिद्रित ] छिद्र-युक्त, छिद्र वाला ; (गठड )।
 छिन्न वि [ छिन्न ] १ खिण्डत, त्रुटित, छेद-युक्त ; (भग ;
  प्रासु १४६)। २ निर्धारित, निश्चित; (वृह १)। ३
  न, छेद, खाडन; (उत्त ११)। °गांथ वि [ °ग्रन्थ] स्नेह-
```

रहित, स्नेह-पुक्त ; (पग्ह २, ४)। २ पुं, त्यागी, साधु, मुनि, निर्मन्य ; ( ठा ६ )। °च्छेय पुं [ °च्छेद् ] नय-विरोप, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र की अपेना से रहित मानने वाला मत ; ( गंदि ) । °द्धाणंतर वि [ °ाध्वान्तर ] नार्ग-विशेष, जहाँ गाँव, नगर वगैरः कुछ भी न हो ऐसा रास्ता; ( दूह १)। "मडंव वि [ "मडम्ब ] जिस गाँव या शहर के समीप में दूसरा गाँव वंगैरः न हो ; ( निच १० )। °रुह नि [ °रुह ] काट कर नोने पर भी पैदा होने नाली वनस्पति ; ( जीव १० ; पगण ३६ )। छिप्प न [ क्षिप्र ] जल्दी, शीघ्र । °तूर न [ °तूर्य ] शीघ्र २ वजाया जाता वाद्य ; ( विपा १, ३ ; णाया १, १८ )। छिप्प न [दे] १ भिन्ना, भीख; (दे ३,३६ ; सुपा ११४)। २ पुच्छ, लाङ्गूल ; (दे ३, ३६; पात्र )। छिप्पंत देखा छिन=स्रुश् । छिप्पंती स्री [दे] १ वत-विशेप ; २ उत्सव-विशेप ; (दे <sup>√</sup>३, ३७ ) I छिप्पंदूर न [दे] १ गोमय-खगड, गोवर-खगड ; २ वि. विषम, कठिन ; (दे ३, ३८)। छिप्पाल पुं [दे] सस्यासक्त वैत्त, जाने में तगा हुआ वैल ; (दे ३, २८)। र्छिप्पालुअ न [ दे ] पूँछ, ∶लाङ्गृल ; ( दे ३, २६ ) । छिप्पिंडा स्त्री [ दे ] १ वत-विशेष ; २ उत्सव-विशेष ; ३ पिष्ट, पिसान ; ( दे ३, ३७ )। छिप्पेअ वि [दे] चरित, भरा हुमा, टपका हुमा; (पाम)। छिप्पीर न [ दे ] पताल, तृष ; ( दे ३, २५ )। छिप्पोरुली स्त्री [ दे ] अजादि की विष्ठा ; ( निचू १ ) । छिमिछिमिछिम अक [ छिमिछिमाय्] छिम छिम आवाज करना । वक्च - छिमिछिमिछिमंत ; ( पउम २६, ४८ )। छिरा स्त्री [शिरा] नस, नाडी, रग ; (ठा २, १ ; हे :१, २६६) । छिरि पुं [दे ] भालूक का आवाज; ( परम ६४, ४४ )। छिल्ल न ['दे ] १ छिद्र, विवर ; ( दे ३, ३४ ; षड् ) । २ कुटी, कुटिया, छोटा घर; ३ वाड़ का छिद; (दे ३,३४) । ४ पलाश का पेड़ ह (ती ६) 1 छिव्लंर न [दे] पल्चल, छोटा तलान ; (दे ३, २८ ; सुर,४, २२६ )। ्छिल्ली स्री [दे ] शिखा, चाटी ; ( दे ३, २७ ) । **छिव** सक [ स्पृश् ] स्पर्श करना, छूना । छित्र ; ( हे ४, १८२)। कर्म-- क्रिप्पर, छिविज्जर ; (हे ४, २५७)।

整体经统计 医破坏炎

वक्--छिवंत ; ( गा २६९)। कन्क --छिप्पंत, छिवि-ज्जमाण; (कुमा; गा ४४३; स ६३२; श्रा १२)। ं छिचह [दे] देखों छेबह ; (कम्म २, ४)। छित्रण न [ स्पर्शन] स्पर्श, छ्ना; (उप ৭८७ टी; ६७७) । छित्रा स्त्री दि । रलदण कष, चोकना चात्रुक; "छितापहरि य'' (णाया १, २—पत्र ८६ ; पण्ह १, ३ ; विपा १,६)। े छिवाडिआ ) स्री दि । वल्ल वगैरः की फली, सीम; ) (जं १)। २ पुस्तक विशेष, पतते पन्ने वाला कँचा पुस्तक, जिसके पन्ने विशेष लंबे और कम चौड़े हों ऐसा पुस्तक ; (ठा४, २ ; पत्र ८० )। छिविअ दि [ स्रुष्ट ] १ द्युमा हुमा; ( दे ३, २७ ) । २ न स्पर्श, जुना; (से २, ५)। छिविअ न [दे] ईल का दुकड़ा ; (दे ३, २७)। छिबोहलअ [ दे ] देखो छिज्बोहल ; ( गा ६०५ त्र )। छिञ्च वि [ दे ] कृत्रिम, वनावटो ; ( दे ३, २७ )। . छिञ्चोटल न दि ] १ निन्दार्थक मुख-विकृणन, अहचि-प्रकाशक मुख-विकार-विशेष ; २ विकृषित मुख ; ( दे ३, २८ )। छिह सक [ स्पृश् ] स्पर्श करना, छूना । छिह्ह ; (हे ४, १८२ ) । छिहंड न [शिखण्ड] ममूर की शिखा; (णाया १, १--पत्र १७ टी 🕽 । छिहंडअ पुं [ दे ] दही का बना हुया मिज्यानन, दिवसर ; गुजरातो में जिसे 'सिवंड' कइते हैं ; ( दे ३, २६ )। छिहंडि पुं [शिखण्डित् ] १ मशूर, मोर । २ वि. मशूर-पिच्छ को धारण करने वाला ; (णाया १,१ -- पत्र ४७टो)। छिहली स्त्री [ दे ] शिसा, चोटी ; ( वृह ४ )। छिहा स्री [स्पृहा] स्पृहा, अभिलाप; (कुमा; हे १,१२८; पड्) । छिहिंडिभित्ल न [ दे ] दिष, दहो ; ( दे ३, ३० )। छिहिअ वि [ स्पृष्ट ] छ्या हुया ; ( कुमा )। छोअ स्त्रीन [ अरुत] हिस्का, हींक; (हे १, ११२; २, १४ ; ग्रोप ६४३ ; पडि)। स्रो—°आ ; ( श्रा २७)। छीअमाण वि [ श्रुवत् ] छींक करता ; ( ब्राचा २,२,३)। छीण वि [ श्लीण ] च्रय-प्राप्त, कृश, दुर्वल ; (हे २, ३ ; गा ८४ )। छोर न [ क्षोर ] १ जल, पानो ; २ दुग्ध, दूध ; ( हे २, १७; गा ५६७)। °विरालो स्त्री [°विडालो ] वन-स्यति-विरोप, भूमि-कून्मागड ; (पगण १ -- पत्र ३१) 1

छोरल पुं श्लोरल हाय से चतने नाला एक तरह का जन्तु, साँप को एक जाति; ( पएह १, १ ) । छीवोल्लभ [ दे ] देखो छिन्दोल्ल ; ( गा ६०३ ) 📈 छु सक [श्चर्] १ पोसना । २ पोलना । कर्म--हुज्जइ; (उव) । कवकु—छुज्जमाण ; (संथा ६०)। छुअ देखो छोअ: (प्राप्र)। छुई स्त्री [ दे ] बलाका, बक-पङ्क्ति; ( दे ३, ३० ) । छुं छुई स्त्री [ दे ] किपकच्छु, केवाँच का पेड़ ; (दे ३, ३४)। **छुं छु मुसय न [ दे ] र**णरणक, उत्सुकता, उत्कवम ; ३, ३१ ) । छुंद सक [ आ+ऋम् ] श्राक्तमण करना । छुंदर ; (हे ४, १६०; पड् )। छुंद वि [ दे ] वहु, प्रभूत ; ( दे ३, ३० )। 🗸 छुक्कारण न [श्रिक्कारण] धिक्कारना, निंदा ; (बृह २)। छुन्छ वि [ तुन्छ ] तुन्छ, सुद्र, हलका ; (हे १, २०४ )। **छु-छुक्कर** सक [ छु-छु + क ] 'छु छु' श्रावाज करना, रवानादि को बुलाने को श्रावाज करना। छुच्छु करें ति; (श्राचा)। छुज्जमाण देखो छु। छुट्ट अक [ छुट् ] छुटना, वन्धन-मुक्त होना । छुट्ड; (भिव)। बुद्ह; (धम्म ६ टी)। छुट्ट वि [ छुटित ] छुटा हुआ, वन्यन-मुक्त ; (सुपा ४०७ ; स्का ⊏६ )। छुट्ट वि [ दे ] छोटा, त्तवु ; ( पात्र ) i छुट्टण न [ छोटन ] चूटकारा, मुक्ति ; ( श्रा २७ )। छुट्ट वि [ दे ] १ लित ; २ जित, फेंका हुआ ; 🗸 (भवि)। छुडु त्र [दे] १ यदि, जो; (हे ४, ३८४; ४२२)। २ शोघ्र, तुरन्त ; ( हे ४, ४०१ )। छुड़ वि [ क्ष्रद ] जुद, तुच्छ, हलका, लबु; ( ग्रीप )। छुड्डिया स्रो [ श्रुद्धिका ] ग्राभरण निरोप ; ( पण्ह २, ४---पत्र १४६ टो )। छुण्ण वि [ श्रुण्ण ] १ चूर्णित, चूर २ किया हुआ ; २ विहत, विनाशित ; ३ अभ्यस्त ; (हे २, १७ ; प्राप्र )। छुत्त वि [छुप्त] स्पृष्ट, बुत्रा हुत्रा; (हे २, १३५; कुमा)। छुत्ति स्रो [दे] छ्त, त्रशीच ; (स्क ८६)। √ छुद्हीर पुं [दे] १ शिशु, वच्चा, वालक ; र शंशी, चन्द्रमा ; ( दे ३, ३८ ) ।

छुद्दिया देखा छुड्डिया ; ( पगह ३, ६—पत्र १४६)।

छुद्ध देखां खुद्ध ; ( प्राप्र )। छुद वि [ रे ] चित्र, प्रेरित ; (सण )। 🗸 छुन्न देखो छुपण ; "जंतिम्य पावमङ्गा छुन्ना छन्नेग ुक्रम्मेण्'' (संथा ५६)। छुप्तंत देखो छुव। छुञ्म अक [ क्षुभ् ] चुच्य होना, विचलित होना । बुञ्मंति ; (पि ६६)। छुव्भत्य [न्दे ] देवा छोव्भत्य ; ( दे ३, ३३ ) । 🏏 छुभ देखो छुह । हुभइ, हुभेइ ; (महा ; रयण २०)। संक्र—छुभिता; (पि ६६)। छुमा देखां छमा ; ( दसचू १ )। छुर सक [ छुर् ] १ लेप करना, लीपना। 🛛 २ छेइन करना, केंद्रना । ३ व्याप्त करना; (वा १२; पउम र⊏,र⊏)। छूर पुं [ श्रुर ] १ हुरा, नापित का अस्त्र ; २ पशु का नख, खुर ; ३ बृत-विशेव, गोखह ; ४ वाण, शर, तीर ; . ( हे २, १७; प्राप्त )। १ न. तृषा-विशेष; (पण्ण १)। °घरय न िगृहको नापित को छुरा वगैरः रखने की थैली; (निच १)। ह्यूरण न [ क्ष्रण ] त्रवतेपन ; ( कप् )। छुरमहि पुं [दे] नापित, हजाम ; (दे ३, ३१,) छुरहत्त्र वुं [ है अरहस्त ] नापित, हजाम; (,दें ३,३१)। छूरिआ सो [दे] मृतिका, मिही ; (दे ३, ३१)। छुरिआ ) स्त्री [ क्षूरिका ] हुरी, चाकू ; ( महा ; सुपा छुरिमा ) ३≒१;स१४०)। छुरिय वि [छूरित] १ व्यात ; २ तितं ; (पटम २८,२८)। छुरी स्त्री [ श्रुरी ] हुरी, चाकू ; ( दे २, ४ ; प्रास् ६४ )। ह्युत्ल देखो छुड्ड ; ( सुपा १४६ )। छुव सक [ छुप् ] स्पर्श करना, छूना । कर्म-- छुप्पइ, छुवि-जइ; (हे ४, २४६)। क्वक्र-छुप्पंत; ( उप ३३६ ; ७२८ हो )। छृह सक [ क्षिप् ] फेंकना, डालना । बुहर ; ( उव ; हे ४, १४३) । संक्र—छोढूण, छोढूणं; (स ८४; विसे ३०१) । 📆 हा स्रो [सुत्रा] १ अपन, पीयूष ; (हे १, २६४ ; कुमा )। २ खड़ी, मकान पोतने का रवेत द्रव्य-विशेष, चूना; (दे १, ७८; कुमा)। °आर पुं[°कर] चन्द्र, चन्द्रमा : ( पड् ) । छुहा स्रो[ क्षुघ् ] नुषा, भूब, बुभुत्ता; (हे १, १७; दे 2,82)1 छुहाइअ वि [ श्रुधित ] भ्रवा, वुभु चित ; ( पात्र )।

छुहाउल वि [ अदाकुल ] ऊपर देखो ; ( गा ४५१ )। छुहालु वि [श्रुवालु] उपर देखो; (उप पृ १६०; १४० टी)। छुहिअ वि [ क्ष्मित ] उपर देखो ; ( उव ; उप ०२८ टी ; प्रासु १८० )। ्रछुंहिअ वि [ दे ] लिप्त, पोता हुत्रा ; ( दे ३, ३० )। . छूढ वि [ क्षिप्त ] चिप्त, प्रेरित ; ( हे २, ६२ ; १२७ ; कुमा )। छुहिअ न [ दे ] पार्श्व का परिवर्तन ; ( पर् ) । छेअ सक [छेद्यु ] १ छिन्न करना । २ तोड़वाना, केदबाना । कर्म-- छेइञ्जंति; (पि ५४३)। संक्र--छेएता; (महा )। छेअ पुं [ दे ] १ घन्त, प्रान्त, पर्यन्त ; ( दे ३, ३८ ; पात्र ; से ७, ४८ ; कम्म १, ३६ )। २ देवर, पति का छोटा भाई; (दे ३, ३८)। ३ एक देश, एक भाग; (से १, ७)। ४ निर्विभाग द्यंश ; (कम्म ४, ८२)। छेअ वि [ छेक ] निपुण, चतुर, हुशियार ; ( पात्र ; प्राप्त १७२ ; ग्रीप ; साया १, १ )। **ायरिय पुं** [ **ाचार्य** ] शिल्पाचार्य, कज्ञाचार्य ; (भग ७, ६)। छेअ पुं ि छेद ] १ नारा, विनारा ; "विज्जाच्छेत्रो कन्रो भद् " ( सुर ४, १६४ )। २ खण्ड, विभाग ; ( से १, ७ )। ३ छेदन, कर्तन ; "जीहाक्षेत्रं" ( गा १५३; से ७, ४८ )। ४ छः जैन ब्रागम-प्रन्य, वे ये हैं ;---निशीथसुत्र, महानिशीथसुत्र, दशा-ध्रुतस्कन्य, वृहत्कलप, व्यवहारसूत्र, पञ्चकलपसूत्र; ( वि-से २२६४)। ४ छिन्न विभाग, अलग किया हुआ अंश; ( स ७,४८)। ६ कमी, न्यूनता; (पंचा १६)। ७ प्राय-श्चित विशेष ; ('ठा ४,१ )। '८ शुद्धि-परीचा का एक अंग, धर्म-शुद्धि जानने का एक लंचाण, निर्दोष वाह्य श्राचरण ; "सो केएण सुद्धोत्ति" ( पंचव ३ं )। "िरिह न ["हिं ] प्रायश्चित-विशेष ; (ठा १०)। छेअअ ) वि [छेद्क ] छेदन करने वाला, काटने वाला; छेअग (नाट ; विसे ४१३.) । छेअण न [छेदन] १ खण्डन, कर्तन, द्विधा करणः; (सम ३६ः प्रास् १४०)। २ कमो, न्यूनता, हास ; ( ग्राचा )। ३ शस्त्र, हथियार; ( सुग्र २, ३ )। ४ निश्वायक वचन; ( वृ-ह १ ) ५ सुहम अवयव; ( वृह १ )। ६ जल-जीव विशेष : · **(** सुग्र २, ३ ) । छेओवट्टावण न [छेदोपस्थापन ] जैन संयम-विशेष, वडी दीना; (नव २६; पंचा ११)। छेओवद्दावणिय न [छेदोपस्थापनीय] ऊपर देखी ; (सक)।

🖟 छेंछई [ दे ] देखो छिंछई ; ( गा ३०१ )। ुछेंड [ दे ] देखो छिंड ; ( दे ३, ३४ ) । छेंडा स्त्री [दे] १ शिखा, चोटो; २ नवमालिका, लता-विशेष; (दे ३, ३६)। ः छेंडी स्त्री [ दे ] छोटो गली, छोटा रास्ता ; (दे ३, ३१ ) । छोग देखो छोअ=बेक ; (दे ३, ४७)। छेज्ज देखो छिज्ज ; (दस २ ; महा )। छेण वुं [दें ] स्तेन, चोर ; (षड् )। छित्त देखो खेत ; (गा ६ ; उप ३५७ टो ; स १६४ ; भवि)। र छेत्तर न [दे] शूर्व वगैरः पुराना गृहोपकरणः (दे ३, ३२)। छेत्तसोयणय न [ दे ] खेत में जागना ; ( दे ३, ३२ )। छेत्तु वि [ छेत ] छेदने वाला, काटने वाला ; ( ब्राचा ) । छेद देखो छेअ=बेदय्। कर्म-छेदीश्रंति ; (पि ४४३)। संग्र-छोदिजाण, छोदेता ; (पि ४८६ ; भग )। छेट् देखो छेअ≕छेद ; (पउम ४४,६७ ; श्रौप ; वव १ )।` छिद्अ वि [ छेद्क ] छेदने वाला : ( पि २३३ )। छेदोबहाचिणय देखो छेओबहाचिणय ; ( ठा ३, ४ )। छिप पुं [दे] १ स्थासक, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का विले-पन ; २ चोर, चोरी करने वाला ; ( दे ३, ३६ )। छिष्प न [देशोप:] पुच्छ, लाङ्गूल ; (गा ६२ ; विपा १, २ ; गडड ) । छोभय पुं[दे] चन्दन ग्रादि का विलेपन, स्थासक ; (दे ३,३२)। छोल ү पुंत्री [दे] श्रज, छाग, वकरा ; (दे ३, ३२ ; छोलग ह स १५०)। स्त्री—°लिआ, °ली; (पि २३१; होलय ) पण्ह १, १—पत्र १४)। छेलावण न [ दे ] १ उत्कृष्ट हर्ष-ध्वनि ; २ वाल-क्रीडन ; ३ चीत्कार, ध्वनि-विशेष : "हेलावणमुक्तिकहाइ वालकीलावणं च सेंटाइ" ( आवम )। 🔻 छेलिय न [ दे ] सेण्टित, चीत्कार करना, अन्यक्त ध्वनि-विशेष; (पगह १, ३ ; विसे ४०१ )। छेली सी [दे] थोड़े फूल वाली माला ; (दे ३, ३१)। ् छेवग न [दे] मारी वगैरः फैली हुई विमारी ; (वव १ ; निचू १)। छेवट ) न [दे. सेवार्त्त, छेदवृत्त] १ संहनन-विशेष, शरीर-छेचड रचना-विशेष, जिसमें मर्कट-बन्ध, बेटन, ब्रौर खीला न हो कर यों ही हट्टियाँ आपस में जुड़ी हों ऐसी शरीर-रचना ; (सम ४४; १४६; भग; कस्म १,३६)। २ कर्म-

विशेव, जिसके उदय से पूर्वीक्त संहनन की प्राप्ति होती है वह कर्म; (कम्म १, ३९)। छेबाडो [दे] देखो छिबाडो ; (पन ८० ; निवृ १२ ; जीव ३)। ्छेह पुं [ दे क्षेप ] प्रेरण, चेपण ; "तो वत्रपरिणामोणत्रभुम-) त्रावितरूभमाणदिहिच्छेहो'' ( से ४, १७ )। छोहत्तरि ( अप ) देखो छाहत्तरि ; ( पिंग )। 🗤 छोइअ पुं [ दे ] दास, नौकर ; ( दे ३, ३३ ) । छोइआ स्त्री [ दे ] छित्तका, ईख वगैरः की छाल; ( उप ७६८ टो ) , ''उच्छुखंडे पत्थिए छोइयं पणामेइ''( महा )। छोड सक [छोट्यू ] छोड़ना, वन्धन से मुक्त करना । छोड्ड, छोडेइ ; (भिव ; महा)। संकृ—छोडिवि; (सुपा २४९)। छोडाविय वि [छोटित ] हुड़वाया हुत्रा, वन्धन-मुक्त क़राया हुआ ; (स ६२)। छोडि स्री दि ] छोटी, लघु, चुद्र ; (पिंग )। छोडिअ वि [छोटित] १ छोड़ा हुआ, वन्धन-मुक्त किया हुआ; "वत्थाओ छोडिओ गंठी " ( सुपा ५०४; स ४३१ )। २ घटित, ब्राहत ; ( पग्ह १, ४—पत्र ७८ )। छोडिअ देखो फोडिअ ; ( श्रीप )। छोदूण) देखो छुह। छोदूणाँ छोक्स पुं [दे] पिशुन, खज्ञ, दुर्जन ; (दे ३, ३३)। देखो छोभ ! छोव्म वि [ क्षोम्य ] ज्ञोभ-योग्य, ज्ञोभणीय , "होति सत्त-परिविज्ज्ञिया य छोभा( ? ब्भा ) सिप्पकत्तासमयसत्थपरि-विजया" (पगह १, ३--पत ४४)। छोञ्मत्य वि [ दे ] अप्रिय, अनिष्ट ; (दे ३, ३३ )। ्छ]वर्भाइत्ती स्त्री [दे ] १ अस्पृश्या, छूने को अयोग्या ; २ द्वेष्या, त्रप्रीतिकर स्त्री ; ( दे ३, ३६ )। छोम [दे] देखो छोट्भ ; (दे ३, ३३ टि)। २ निस्स-हाय, दीन ; (पण्ह १, ३---पत्र ४४)। ३ न. अस्या-ख्यान, कर्त्तंक-त्रारोपण, दोपारोप ; ( वृह १ ; वव २ ) 😽 ४ न वन्दन-विशेष, दो खमासमण-रूप वन्दन ; ( गुभा १ )। ४ त्रावातः "कोवेण धमधमंतो दंतच्छोभे य देइ सो तिमा" (महा)। छोम देखो छउम ; ( णाया १, ६--पत १६७ )। ्छोयर पुं [ दे ] छोरा, लड़का, छोकरा ; ( उप प्र:२१४ )। ंछोलिअ देखो छोडिअ=छोटित ; ( पिंग )।

छोल्छ सक [तस् ] छोलना, छाल उतारना। छोल्लाइ; (पड्)।कर्म—छोल्लिज्जंतु; (हे ४, ३६४)। छोल्छण न [तक्षण] छोलना, निस्तुवीकरण, छिलका उतारना; (ग्राया १, ७)। छोल्छिय वि [तष्ट] छिलका उतारा हुआ, तुष-रहित किया हुआ; (उप १७४)। छोह पुं [दे] १ समूह, युथ, जत्या; २ विनेप; (दे ३, ३६)। ३ आवात; "ताव य सो मार्थगो छोहं जा देव उत्तरिज्ञाम्म" (महा)। छोह पुं [क्षेप] १ नेपण, फंकना; "नियदिहिच्छोहअमय-धाराहि" (सुपा २६८)। छोहर [दे] देखा छोयर; (सुपा ४४२)। छोहर [दे] देखा छोयर; (सुपा ४४२)। छोहिय वि [क्षोमित] चोभ-प्राप्त, घवडाया हुआ, व्याकुल किया गया; (उप,१३० टी)।

ज

पंचदसमो तरंगो समतो ।

ज पुं [ज] तालु-स्थानीय व्यव्जन वर्ण-विशेष ; (प्रामा ; प्राप )। ज स [ यत् ] जो, जो कोई; ( ठा ३, १९; जो ८; कुमा; गा १०६)। ^°ज वि [°ज ] उत्पन्न ; " त्रासाइयरसंसेत्रो होइ विसेसेण . गेहजो दहणो "(गा ७६६) । " ब्रारंभज "-;( ब्राचा )। ; जअड अक [त्वर्] त्वरा करना, शोघता करना । जअडदः (हे४, १७०; षड्)। वक्र—जअडंत; (हे४, 、 १७० )। प्रयो— जग्रडावंति ; (कुमा )। ्रजञ्जूल वि [ दे ] छन्न, ग्राच्छादित ; ( षड् ) । 🟏 . जहीं दुं यिति । १ साधु, जितेन्द्रिय, संन्यासी ; ( अीप ; सुपा ४४४)। २ छन्द-शास्त्र में प्रसिद्ध विश्राम-स्थान, कविता का विश्राम-स्थान ; ( धम्म १ टी )। जइ अ [ यदा ] जिस समय, जिस बख्त ; ( प्राप्र ) । जइ अ यदि ] यदि, जो ; ( सम १११; विपा १,१ )। °वि त्र [ °अपि ] जो भी ; ( महा )।

जह अ [ यत्र ] जहां, जिस स्थान में ; ( पड् )। जइ वि [ जियन् ] जोतने वाला, विजयी ; (.कुमा )। जरुआ ग्र. [ यदा ] जिस समय, जिस वर्ल्त ; ( उव ; हे ₹, €\$ :) 1. जइच्छा स्री [ यद्वच्छा ] १ स्वतन्त्रता ; २ स्त्रेच्छाचार ; , ( राज<sup>,</sup> )। जइण वि [ जैन ] १ जिन-देव का भक्त, जिन-धर्मी; २ जिन भगवान् का, जिन-देव से संवत्य रखने वाला; ( विसे ३८३; धम्म ६ टो; सुर ८, ६४ )। स्त्री—°णी; (पंचा ३)। जइण वि [ जयित् ] जीनने वालाः " मखपवणजइणवेगं" ( उत्रा ; णाया १, १--पन ३१ )। जश्ण वि [जिविन् ] वेग वाला, वेग-युक्त, त्वरा-युक्त; .''उवइयउप्पइयचवलजङ्गस्यवेगाहिं '' ( ग्रौप )। जइत्तवि जित्र 🧻 १ जीतने वाला, विजयी : (ठा ६)। २ पुं नृप-विरोषः (र भः )। जश्ता देखो जय=जि। जदय वि [ जियक ] जयावह, विजयी; (गाया १, ५—पत जइय वि [ यष्ट्र ] याग करने वाला; "तुन्भे जइया जन्नाणं" ( उत २४, ३८)। : जइयन्त्र देखो जय=यत् । जइवा मृ [यदिवा] मथवा, याः (वव १ )। जइस ( अप ) वि [ यादृश ] जैसा, जिस तरह का; ( षड्)। जाउन [ जातु ] लाचा, लाख ; (ठा ४,४ ; उप पृ २४ )। जंड पुं [ यंदु ] १ स्वनाम-ख्यात एक राजा ; २ चित्रिय वंश ; ( उव )। °णंद्ण पुं [ °नन्द्न ] १ यदु-वंशीय, यदुवंश में उत्पन्त । ्र किष्ण ; ( उत्र )। जड पुं [ यजुष् ] वेर-विशेष, यजुर्वेद , ( अणु )। जउणपुं यमुन ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा ; ( उप ४५७)। जड ण° र स्त्री [ यमुना] भारत को एक प्रसिद्ध नदी; जाउपा ) (ठा १, २; हे १, ४ ; १७५)। जओ य [ यतः ] १ क्योंकि, कारण कि ; (श्रा २८ )। ्र जिससे, जहां से; ( प्रासू ८२, १४८ )। जं अ [ यत् ] १ क्योंकि, कारण कि ; २ वाक्यान्तर का संवन्ध-सुचक अव्यय ; (हे १, २४ ; महा ; गा ६६ )। °िकंचि त्र [ °िकिञ्चित् ] १ जो कुछ, जो कोई; (पडि ; पगह १, ३)। २ असंबद्ध, अयुक्त, तुन्छ, नगपय; (पंचन४)।

जंकयसुक्य वि [ दे ] ग्रन्य सुकृत से प्राह्म, थोड़े उपकार से अधीन होने वाला ; ( दे ३, ४४ )। जंगम वि जिंगम ] १ चलने वाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता हो वह ; ( ठा ६ ; भवि )। २ छन्द विशेष ; ( पिंग )। जंगल पुं [ जङ्गल ] १ देश-विशेष, सपादलच देश ; ( कुमा ; सत्त ६० टो ) । २ निर्जल प्रदेश ; ( वृह १ ) । ३ न मांसः "गयकु भवियारियमोत्तिएहि जं जंगलं किण्ड्" (वजा ४२)। जंगा स्त्री दि ] गाचर-भूमि, पगुत्रों को चरने की जगह ; (दे ३, ४०)। त्रंगिअ वि जिङ्किमिक न न नंगम वस्तु से संवन्ध रखने वाला, जंगम-संबन्धी । २ न जंगम जीवों के रोम का वना हुआ कपड़ा; (ठा ३, ३; ४, ३; कस )। अंगुलि स्रो [ जाङ्गलि ] विव उतारने का मन्त्र, विव-विद्या; (ती ४५)। जंगुलिय पुं [जाङ्गुलिक ] गारुड़िक, विष-मन्त्र का जान-कार ; ( पडम १०४, ४७ )। जंगोल स्त्रीन [ जाङ्गुल ] विष-विद्यातक तन्त्र, विष-विद्या, त्र्यायुर्वेद का एक विभाग जिसमें वित्र को चिकित्सा का**्रप्रति**-पादन है; (विपा १, ७—नत्र ७५)। स्त्रो—°लो : (ठा ८)। ज्ञ मा सी [ जङ्गा ] जाँव, जानु के नीचे का भाग ; ( त्राचा ; कम )। °चर वि [ °चर ] पादचारी, पैर से चलने वाला ; (घ्रमु)। °चारण पुं [ °चारण ] एक प्रकार के जैन मुनि, जो अपने तपोवल से आकाश में गमन कर सकते हैं: (भग २०, ८; पव ६७)। °संतारिम वि [°संतार्य ] जाँव तक पानी वाला जलाशय; ( आचा २, ३, २ )। जंबाच्छेअ पुं [ दे ] चत्बर, चौक ; ( दे ३, ४३ ) । जंधामय ) वि [दे] जंबाल, द्रुत-गामी, वेग से जाने जंघालुञ ∫ वाला ; ( दे ३, ४२ ; पड् )। जंत सक [यन्त्र् ] १ वश करना, काबू में करना । २ जक-ड्ना, वॅ.ंधना ; ( उप पृ १३१ )। जंत न [ यन्त्र ] १ कत्त, युक्ति-पूर्वक शिल्प ब्रादि कर्म करने के लिए परार्थ-विशेष, तिल-यनत्र, जल-यनत्र श्रादि; (जीत ३; गा ४४४; पडि; महा; कुमा)। २ वशोकरण, रज्ञा वगैरः के लिए किया जाता लेख-प्रयोग; (पाह १, २)। ३ संयमन, नियन्त्रण ; ( राय )। °पत्यर् वं [ °प्रस्तर ] गोक्तण का पत्यर ; (पण्ह १, २)। °पितृलाकम्म न

[ °पोडनकर्प्रन् ] यन्त्र द्वारा तिज्ञ, ईख आदि पोलने का भंधा; (पिंड)। °पुरिस पुं [°पुरुष] यन्त्र-निर्मित पुरुष, यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाला युतला ; (त्रावम) । °वाडचुल्लो स्रो [ °पाटचुल्ली ] इन्तु-रस पकाने का चुल्हा : ( ठा ८--पत्र ४१७ )। हर न [ ेगृह ] धारी-गृह, पानी का फवारा वाला स्थान ; ( कुमा )। जंत देखो जा = या। जांतण न [ यन्त्रण] १ नियन्तण, संयमन, कावू । २ रोकने वाला, प्रतिरोधक , ( से ४, ४९ )। जंतिअ पुं [ यान्त्रिक ] यन्त्र-कर्म करने वाला, कल चलाने वाला ; (गा ११४)। जंतिअ वि [यन्त्रित ] नियन्त्रित, जकड़ा हुआ ; (पउम ५३, १४५ )। जंतु वुं [जन्तु ] जोव, प्राणी ; ( उत्त ३ ; सण ) । जंतुग न [ जन्तुक ] जलाशय में होने वाला तृष-विशेष ; (पण्ह २, ३--- पत्र १२३)। जंप सक [ जल्प् ] बोलना, कहना । जंपह ; ( प्राप्र )। वक्र-जंपंत, जंपमाण ; (महा ; गा १६८ ; सुर् ४, २ )। संक्र--जंविऊण, जंविऊणं, जंविय: ( प्रींक्रः महा )। हेक्--जंपिजं; (महा )। क्र--जंपिअब्व; (गा २४२)। जंपण न [ जल्पन ] उक्ति, कथन ; ( श्रा १२ ; गउड )। जंपण न [दे] १ अकीर्ति, अपयश ; २ मुख, मुँह ; (दे ३, ४१; भवि )। ज़ंपय वि [ जहपक ] बोलने वाला, भाषक ; ( पण्ह १, ₹)1 जंपाण न [ जम्पान ] १ वाहन-विशेष, सुखासन, शिवि का-विरोब ; ( ठा ४, ३ ; झौप ; सुपा ३६३ ; उप ६४६ ) ! २ मृतक-यान, राव-यान ; ( सुपा २१६ )। जंपिच्छप वि [दे] जिसको देखे उसी को चाहने वाला : (दे ३, ४४; पात्र)। जंपिय वि [ जिंहिपत ] कथित, उस्त ; ( प्रास १३० ) 🔑 जंपिय देखा जंप। जंपिर वि [ जल्पित् ] १ जल्पाक, वाचाट ; ( दे २, ६७)। २ वोलने वाला, भावक ; (हे २, १४५ ; थ्रा २७ ; गा १६२; सुपा ४०२ )। जंपेक्खरमग्गिर ) वि [दे] जिसको देखे उसीकी याचना करने जंपेच्छिरमग्गिर ∫ वाला ; ( पड्; दे ३, ४४ )।

जंबवर्ड सी [जाम्बवती] श्रीकृष्ण की एक पत्नी; (श्रंत १४; श्राषू १)।
जंवाल न [दे] १ जंबाल, सैवाल, जलमल, सिवार; (दे ३, ४२; पात्र)।
जंवाल पुंन [जम्वाल] १ कर्दम, कादा, पंक; (पात्र; ठा ३, ३)। २ जगयु, गर्भ-नेष्टन चर्म; (सूत्र १,०)।
जंबीरिय (प्रप) न [जम्बीर] नींचु, फल-विशेप; (सण)॥
जंबु पुं [जम्बु] १ जम्बुक, सियार; "उद्धमुहुन्नव्यअंबुन्गणं" (पउम १०६, ६०)। २ एक प्रसिद्ध जैन मुनि, सुधर्म-स्वामी के शिष्य, श्रन्तिम केवली; (कप्प; वसु; विपा १,१)। ३ न जम्बू बृत्त का फल; (श्रा ३६)।
जंबु देखो जंबू; (कप्प; कुमा; इक; पउम ६६, २२; से १३, ८६)।

जंबुअ पुं[दे] १ वेतस इत्तः, २ पिश्चम दिक्पालः, (दे ३, ४२)। जंबुअ )पुं [जम्बुक ] १ सियार, गीदङः, (प्रासू १७१; जंबुग ∫उप ७६⊏ टो ; पउम १०४, ६४)। २ जम्बू-प्रंत्त का फ़ल, जासुनः, (सुपा २२६)।

र्जांबुल पुं [दे] १ बानीर यृत्त ; २ न मय-भाजन, सुरा-पात्र ; (दे ३, ४१)।

जंबुल्ल वि [ दे ] जल्पाक, वाचाट , वकवादी ; (:पाम )। जंबुवर्ड देखो जंबवर्ड ; ( धंत ; पिंड )।

जंबू स्त्री [ जम्बू ] १ वृत्त-विशेष, जामुन का पेड़ ; ( गाथा १, १ ; औप )। २ जंदू वृद्ध के झाकार का एक रत्न-मय शाश्वत पदार्थ, सुदर्शना, जिसके कारण यह द्वीप जंबूद्वीप कहलाता है; (जं१)। ३ पुंएक सुप्रसिद्ध जैन मुनि, सुधर्म-स्वामी का मुख्य शिष्य; (जं १)। °दीच पुं [ °द्वीप] भूखण्ड विशेष, द्वीप-विशेष, सब द्वीप और समुद्रों के बीच का:द्वीप, जिसमें यह भारत मादि चेत्र वर्तमान हैं; (जं १; इक )। दीवग वि [ दीपक ] जम्बू-द्वीप-संबन्धी, जम्बृद्वीप में उत्पन्न ; (ठा ४, २; ६)। °दीवपण्णत्ति स्री [ °द्वीपप्रज्ञप्ति ] जैन आगम-प्रन्थ-विरोध, जिसमें जंबुद्वीप का वर्णन है; (जं १)। "पीढ, °पेढ न [°पोठ ] सुदर्शना-जम्बू का अधिष्ठान-प्रदेश; ( जं ४; इक )। °पुर न [°पुर ] नगर-विशेष : ( इक )। °मालि पुं [ °मालिन् ] रावण का एक पुत्र , रावण का एक सुभट ; ( पडम ४६, २२ ; से .१३ ,: ५६ )। °मेघपुर न [ °मेघपुर ] विद्याधर नगर विशेष ; ( इक )।

°संड पुं [°पण्ड ] ग्राम-विशेष ; ( ग्रावम )। °सामि पुं [ °स्वामिन् ] सुप्रसिद्ध जैन मुनि-विशेष ; ( मावम )। जंवूअ पुं [ जम्वूक ] सियार, गीरड़ ; ( ग्रोघ ८४ भा )। जंबूणय न [ जाम्यूनद ] १ सुवर्ण, सोना ; (सम ६४ ; पउम ४. १२६)। २ पुं स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा ; ( पउम ४८, ६८ )। जंबूलय पुंन [ जम्बूलक ] उदक-भाजन विशेष; ( उवा )। जंभ पुं [ दे ] तुष, धान्य वगैरः का छ्लिका ; (दे ३,४०)। जंभंत देखो जंभा=जम्भू । जंभग वि [ जुम्भक ] १ जँभाई लेने वाला । २ पुं. व्यन्तर-देवों की एक जाति ; (कप्प ; सुपा ४०)। जंभणंभण ) वि [ दे ] स्वच्छन्द-भाषी, जो मरजी में ग्रावे जंभणभण ⊱ वह बोलने वाला ; ( षड् ; दे ३, ४४ )। जंभणय जंभणी स्त्री [ जुम्भणी ] तन्त्र-प्रसिद्ध विद्या-विशेष ; (स्य २, २; पडम ७, १४४)। जंभय देखो जंभग; ( गाया १, १ ; अंत; भग १४, ८)। जंभल पुं [दे] जड़, सुस्त, मन्द ; (दे ३, ४१)। जंभा स्त्री [ जम्मा ] जँभाई, जम्भण ; ( विपा १, ८ ) । जंभा । ग्रक [ जुम्भ् ] जँभाई लेना । जंभार, जंभामहः, जंभाअ ∫ (हे ४, १६७; २४०; प्राप्त; पड्)। वक्र-जंभंत, जंभाअंत; (गा ४४६; से ७, ६४; कप्प )। जंसाइअ न [ जुम्भित ] जँमाई, जुम्भा ; ( पिंड )। जंभिय न [ज्स्भित ] १ जँमाई, जुम्भा । २ वुं प्राम-विशेष, जहां भगवान् महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था : यह गाँव पारसनाथ पहाड़ के पास की ऋजुवालिका नदी के किनारे पर था; (कप्प)। जनस्य पुं [ यक्ष ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति ; ( पण्ह १, ४; औप )। २ धनेश, कुवेर, यत्ताधिपति ; (प्राप्र)। ३ एक विद्याधर-राजा, जो रावण का मौसेरा भाई था ; ( पउम ८, १०२ )। ४ द्वीप-विशेष ; ५ समुद्र-विशेष: (चंद २०)। ६ श्वान, कुता; अहं मायविराहणया जक्खुल्लिहणे पवयणिम " ( मोघ १६३ भा )। °कह्म युं [°कर्दम ] १ केसर, अगर, चन्दन, कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण ; (भनि )। २ द्वीप-विरोष ; ३ समुद्र-विशेष; (चंद २०)। °ग्गह पुं [°ग्रह ] यन्तावेश, यन्त-कृत उपद्रवः ( जीव ३; जं २ )। °णायग पुं [°नायक]

यनों का अधिपति, कुवेर ; (अणु )। °दित्त न [ °दीस ] देखो नीचे "दित्तय; (पव २६)। "दिन्ना स्त्री िंदत्ता ] महर्षि स्थूलमद्र की वहिन, एक जैन साच्ची ; ( पडि)। °भद्द पुं [ °भद्र ] यत्तद्वीप का अधिपति देव-विशेष; ( चंद २०)। °संडलपविभक्ति सी [°मण्डलप्रविभक्ति] एक तरह का नाट्य; (राय)। °मह पुं [ °मह ] यन्न के लिए किया जाता महोत्सव ; ( त्राचा २, १, २)। °महाभद्द पुं [ °महाभद्र ] यत्त द्वीप का अधिपति देव ; ( चंद २० )। °महाचर पुं [ °महाचर ] यन्न समुद्र का श्रिष्ठाता देव-विशेष; (चंद २०)। °राय पुं िराज | १ यत्तों का राजा, कुवेर । २ प्रधान यत्ता ; ( सुपा ४६२ )। ३ एक विद्याधर राजा ; ( पउम ८, १२४)। °वर पुं िवर वित्त-समुद्र का अधिपति देव-विशेष ; ( चंद २० )। °१इट्ट वि [ °विष्ट] यत्त का ग्रावेश वाला, यत्ताधिष्ठित ; ( ठा ४, १ ; वव २)। भद्तिय, भिलित्तय न [भदीसक ] १ कभी २ किसी दिशा में विजली के समान जो प्रकाश होता है वह, आकाश में व्यन्तर-कृत ग्रग्नि-दीपन ; (भग ३, ६ ; वव ७)। में दिखाता श्राग्नि-युक्त पिशाच ; ( जीव ३ )। भवेस पुं [ भवेश ] यत्त-कृत त्रावेश, यत्त का मनुष्य-शरीर में प्रवेश; (ठा २, १)। ीहिच पुं [ीश्विप ] १ वैश्रमण, कुवेर, यन्त-राज। २ एक विद्याधर राजा ; (पडम प्, ११३)। शहिबद्द युं [शिश्वपति ] देखो ्पृर्वोक्त अर्थः (पात्रः पडम ८, ११६)। 🔾 जवखरित स्री [दे. यक्षरात्रि ] दीपालिका,

कार्त्तिक वदि अमास का पर्व ; (दे ३, ४३)।

जक्या की [यक्षा] एक प्रसिद्ध जैन साव्वी, जो महर्षि स्थूल-भद्र की वहिन थी : (पिंड )।

जिक्छंद पुं [ यक्षेन्द्र ] १ यनों का स्वामी, यनों का राजा; द्व ; ( पत्र २६ ; संति 🗀 )।

जिक्सिणी सी [यिश्वणी] १ यत्त-योनिक सी, देवीय्रों की एक जाति ; ( त्रावम ) । २ भगवान् श्रीनेमिनाथ की प्रथम शिप्या ; (सम १५२)।

जक्की की [ यास्त्री ] लिपि-विरोप् ; ( विसे ४६४ टी )। जक्युत्तम पुं [ यथ्नोत्तम ] यन्न-देवों की एक अवान्तर जाति ; (पगण १)

जक्लेस पुं [ यक्षेश ] १ यन्तों का स्वामी । २ भगवान् ग्रिमनन्दन का शासन-यद्म ; ( संति ७ )। जग न यकत् वेपट की दिन्ताण-प्रनिथ ; (पणह १, १)। जग पुं दि ] जन्तु, जीव, प्राणी ; "पुढ़ो जगा परिसंखाय भिक्ल्" (सूत्र १, ७, २०)।

जग न [ जगत् ] जग, संसार, दुनियाँ ; ( स २४६ ; सुर २, १३१)। °गुरु वुं [°गुरु ] १ जगत् में सर्व-श्रेष्ठ पुरुव ; २ जगत् का पूज्य ; ३ जिन-देव, तीर्थिकर ; ( सं २१ ; पंचा ४ ) । °जीवण वि [ °जीवन ] १ जगत् को जीलाने वाला ; २ पुं. जिन-देव ; ( राज ) ।' "णाहं पुं [ °नाथ ] जगत् का पालक, परमेश्वर, जिन-देव दें (र्णीर)ो °िपयामह पुं [ °िपतामह ] १ ब्रह्मा, विधाता । २ जिन-देव; (ग्रंदि)। °प्पगास वि[ °प्रकाश ] जगत् का प्रकारा करने वाला, जगत्प्रकाराक ; (पउम २२, ४७)। °प्पहाण न [ °प्रश्नान ] जगत् में श्रेष्ठ; ( गडड )। जगई स्री [ जगतो ] १ प्राकार, किला, दुर्ग ; ( सम १३ ; चें स्१)। २ पृथिवी; (उत्त १)।

जगजग श्रक [ चकास् ] चमकना, दीपना । वक् -- जग-जगंत, जगजगेंत ; ( पडम ७७, २३ ; १४, १३४ )। 🕖 ज़र्गड सक [ दे ] १ भगड़ना, मगड़ा करना, कलह करना । २ कदर्थन करना, पीड़ना। ३ उठाना, जागृत करना। वकृ---जगडंत ; (भवि )। ववक्र— जगडिज्जंत; (पउम 52, e; राज ) l.

जगडण न [दे ] नीचे देखो ; ( उव ) । ज़ंगडणा स्त्री [दे ] १ फगड़ा, कलह । २ कदर्थन, पीड़न ; " सेगा च्चिय वम्महणायगस्स जगजगडणापसत्तस्स'' ( उप ५३० टी )।

जगडिअवि [दे] विद्रावित, कदर्थित ; (दे ३, ४४ ; सार्घ ६७; उव )।

जगर पुं [ जगर ] संनाह, कवच, वर्म ; ( दे ३, ४१ )। जगल न [ दे ] १ पङ्क वाली मिदरा, मिदरा का नीचला भाग; (दे ३, ४९)। २ ईख की मिंद्रा का नीचला भाग ; (दे ३, ४१ ; पात्र )। ज़िंगार पुं [ दे ] राव, यवागू ; ( पत्र ४ )।

जगार पुं [ जकार ] 'ज' अन्तर, 'ज' वर्ण ; ( निचू १ )। जगार पुं [यत्कार] 'यत्' शब्द; ''जगारुहिद्राणं ं तगारेगा निद्देसी कीरइं'' ( निच् १ )।

जगारी हो [जगारी ] ब्रत्न-विरोव, एक प्रकार का चुद अतः "यत गं योषणतत्गतुगनुगनगारीइ" (पंचा १)। जगुत्तम वि [जगदुत्तम ] जगत्-श्रेष्ठ, जगत् में प्रवान ; (पगह २, ४)। जग्ग अक [जागृ] १ जागना, नींद से उप्रना । २ सचेत होना, सावत्रान, होना । जग्गइ, जग्गि ; (हे ४, ८०; पइ; प्रास् ६८)। वह —जागंत; ( मुपा १८४ )। प्रयो-जग्गावइ ; (पि ५५६)। जग्गण न [ जागरण ] जागना, निद्रा-त्याग; (श्रोत्र १०६ )। जग्गित्र वि [ जागरित ] जगाया हुत्रा, नींद से उठाया हुया; ( सुपा ३३१ )। जग्गह पुं [ यद्धह ] जो प्राप्त हो उसे प्रहण करने की राजाज्ञा ; "रगणा जग्गहा घोसियो" ( त्रावम )। जग्गाविश्र देशे जग्गविश्र ; (से १०, ४६)। जग्गाह देवो जग्गह ; ( त्राक )। जिंग्मिश्र वि [जागृन ] जगा हुया, त्यक्त-निद्र ; (गा ३८५; कुमा ; सुपा ४६३ )। र्जिंगिर वि [जागिरितृ] १ जागने वाला ; २ सावचेत रहने वाला ; ( सुपा २१८ )। जञ्चण न [ जञ्चन ] कमर के नीचे का भाग, कर-स्थल ; (कप्प; श्रोप)। 👉 जन्म पुं [ दे ] पुरुर्द, मरद, श्रादमी : ( दे ३, ४० )। जञ्च वि [ जात्य ] १ उतम जात वाला, कुजीन, श्रेन्ठ, उतम, मुन्दर ; ( गाया १, १; श्रा १२ ; मुपा ७७; कप्प ) । २ स्वामाविक, ब्रह्मेटित्रम ; (तंदु)। ३ सजातीय, विजाति-मिश्रण से रहित, शुद्ध; (जोव ३)। जञ्चंजण न [ जात्याञ्जन ] १ श्रेळ बञ्जन ; ( णाया १,१)।२ मर्दित अञ्जन, तैल वगैरः से मर्दित अञ्जन ; (कप्य)। जन्दरण न दि । १ अगर, सुगन्धि द्रव्य-विरोष, जो धूप के काम में ब्राता है ; २ कंकुम, केसर ; ( दे ३, ४२ )। र्जिञ्चंब वि [जात्यन्व ] जन्म से यन्वा; ( सुपा ३६४)। ज्ञच्चिणय ) वि [ जात्यन्वित ] सुकुत्त में उत्पन्न, श्रेष्ठ जनविनय ∫ जाति का ; (सूत्र १, १० ; वृह ३ )। जञ्चास पुं [जात्यश्व, जात्याश्व] उतम जाति का घोड़ा; ( पउम १४, २६ )। जिवय ( त्रप ) वि जितिय समान जाति का ; (सण)। जिच्चर न [यिच्चर]जहाँ तक, जितने समय तक ; (वन ७)।

जच्छ सक [यम् ] १ उनरम करना, विराम करना । २ देना, दान करना । जच्छइ ; ( हे ४, २१४ ; कुमा ) । जन्छंद वि [ दे ] स्वच्छन्द, स्वरैर ; ( दे २, ४३ ; पर् )। जज देशं जय=यन् । वक् -- जजमाणः (नाट-- राकु ७२)। जजु देखो जड = यजुर् ( गाया १, ४ ; भग )। जड़ज वि [ जय्य ] जा जीता जा सके वह, जीतने की शक्य; (हे २, २४)। जन्जर वि [ जर्जर ] जीर्ण, सच्छित्र, खोखला, जाँजर ; (गा १०१ ; सुर ३, १३६ )। जज्जर सक [ जर्जरय् ] जीर्ण करना, खांखता करना। क्तरु--जडजरिङ्जंत, जङजरिङ्जमाण ; (नाट-चैत ३३ ; सुपा ६४ )। जन्जरिय वि [जर्जरित] जीर्ण किया गया, छिदित, खाखता किया हुमां ; ( ठा ४, ४ ; सुर ३, १६४ ; कस)। जट्ट पुं [ जर्त ] १ देश-विरोप ; ( भवि )। २ उत देश का निवासी ; ( हे २, ३० ) । जह वि इप् ] यजन किया हुया, याग किया हुआ ; (स ११-)। जिहि स्त्री [ यप्रि ] लकड़ी ; "जिद्विमुद्विलउडपहारेहिं" ( महा; प्राप्त )। जड वि [ जड ] १ श्रवेतन, जीव-रहित परार्थ ; २ मूर्ख, ब्रालकी, विवेक-शून्य ; (पात्र्य ; प्रास् ७१)। ३ शिशिर, जाड़े से ठंडा होकर चलने को अशक्त; (पाअ) । जड देखां जढ ; (पर्)। जड°) स्त्री [जटा] सटे हुए वाल, मिजे हुए वाल.; (हका जडा ) २५७ ; सुपा २५१ )। °घर वि [ °घर ] १ जटा को धारण करने वाला । २ पुं. जटा-धारी तापत, संन्यासी ; ( पडम ३६, ७४)। °धारि पुं [ °धारिन् ] देखो ुपूर्वोक्त श्रंथ ; ( पउम ३३, १ )। जडाउ ) पुं [जटांगु] स्वनाम-प्रसिद्ध राव्र पन्नि-विरोव ; जडाउण 🕽 ( पउम ४४, ११ ; ४० )। जडागि वुं [ जटाकिन् ] अनर देवो ; ( पउम ४१, ६४)। जडाल वि [ जटावत् ] जटा-युक्त, जटा-धारी ; ( हे २, 948 ) 1 जड़ासुर पुं [ जटासुर ] त्रमुर-विशेष ; ( वेग्री १७७ )। जिंडि वि [जिटिन्] १ जटा वाला, जटा-युक्त; २ पुं जटाधारी तापस ; ( औप ; भत १०० )।

\र्जाड**अ वि दिजटित** ो जड़ित, जड़ा हुग्रा, खचित, संलग्न; (दे ३, ४१; महा; पात्र )। जिडिम पुंस्ती [जिडिमन् ] जड़ता, जड़पन, जाड्य; (सुपा ६)। ्रजडियाइलग ) पुं [ दे जटिकादिलक] यह-विशेष, यहा-जिंडियाइलय 🕽 धिष्ठायक देव-विशेष; (ठा २, ३; चंद २०)। जिंडिल वि जिटिल ] १ जटा-वाला, जटा-युक्त ; (उवा ; कुमा २, ३४ )। २ व्याप्त, खचित; "उल्लसियवहलजालो-लिजडिले जल्ले पवेसो वा" ( सुपा ४६५ )। ३ पुं. सिंह, केसरी ; ४ जटाधारी तापस ; ( हे १, १६४ ; भग १४ ; पव ६४ )। ्रजिडिलय पुं [ दे ] राहु, यह-विशेष ; ( सुज्ज २० )। जडिलिय ) वि [ जटिलित ] जटिल किया हुत्रा, जटा<sup>-</sup>ं जडिलिल्ल ∫ युक्त किया हुआ; ( सुपा १२४; २६६ )। जड़ न [ जाड्य ] जड़ता, जड़पन ; ( उप ३२० टी ; सार्घ १३०)। जड़ देखो जड ; (पव १०७ ; पंचभा )। ्र जिड्डू पुं [दे ] हाथी, हस्ती; ( ब्रोघ २३८ ; वृह १ )। 🦯 जड्डा स्त्री [ दे ] जाड़ा, शीत ; ( सुर १३, २१४; पिंग) । जढ वि [त्यक्त ] परित्यक्त, मुक्त, वर्जित ; (हे ४, २४८; ब्रोघ ६०) "जइवि न सम्मतजढो" (सत ७१ टी )। जढर ) न [ जठर ] पेट, उदर ; ( हे १, २४४ ; प्राप्र ; जढल ) षड् )। जण सक [जनयू] उत्पन्न करना, पैदा करना। जणेइ, जर्णाति ; (प्रासू १४ ; १०८ ; महा)। जणयंति ; ( ब्राचा )। वह-जणंत, जणेमाण ; ( सुर १३, २१ ; द ३६ ; उव )। जण पुं [जन ] १ मनुब्य, मानव, श्रादमी, लोग, व्यक्ति ; (ग्रोप; त्राचा; कुमा; प्रासृ ६; ६५; स्वप्न १६)। २ देहाती मनुज्य ; (स् अ १, १, २)। ३ समुदाय, वर्ग, लाक ; (कुमा ; पंचत्र ४)। ४ वि. उत्पादक, उत्पन्न करने वाला ; "जेण सुहउम्मप्पजणं " (विसे ६६०)। °जत्तास्त्री [°यात्रा] जन-समागम, जन-संगति ; " जयाजतारहियाणं होइ जइतं जईण सया" (दंस ४)। °द्वाण न [ °स्थान ] १ दगडकारगय, दिचण का एक जंगल ; र नगर-विरोध, नासिक ; (तो रूप)। °वइ पुं [ °पित ] लोगों का मुखिया ; ( औप )। °वय

पुं ित्रज ] मनुष्य-समृह ; ( पडम ४, ४ ) । °वाय पुं [°वाद] १ जन-श्रुति, किंवदन्ती; ( सुपा ३०० )। २ मनुज्यों की आपस में चर्चा; ( मीप )। ३ लोकापवाद, लोक में निन्दा ; "जणवायभएणं " (धाव १)। °स्सुइ स्री [ 'श्रुति ] किंवदन्ती । "विचाय पुरे [ भपवाद ] लोक में निन्दा ;(गा ४८४ )। जणइ सी [ जनिका ] उत्पादिका, उत्पन्न करने वाली ; (कुमा)। जणइंड ) वुं [जनियतः ] १ जनक, पिताः (राज )। जणइन्तु ∫ २ वि. उत्पादक, उत्पन्न करने वाला ; ( ठा 8,8)1 जणउत्त पुं दि ] ग्रामका प्रधान पुरुष, गाँव का मुखिया ; (दे ३, ४२; पड्)। २ विट, भागड; (दे ३, ४२)। जणंगम पुं [जनङ्गम ] चापडाल, "रायाणो हुति रंका य वंभणा य जणंगमा" ( उप १०३१ टी ; पात्र )। जणग देखो जणय ; ( भग ; उप पृ २१६ ; मुर २, २३७)। जणण न [ जनन ] १ जनम देना, उत्पन्न करना , पैदा करना; ( सुपा ४६७; सुर ३, ६; द्र ४७)। २ वि. उत्पादक , जनक ; ( उर ६, ६ ; कुमा ; भवि ), " जर्फें मणपसायजणणा " (वसु )। जणि ) स्त्री [ जनिन, °नी ] १ माता, अम्बा ; ( सुर जणणी 🕽 ३, २५; महा; पात्र )। २ उत्पन्न करने वाली स्त्री, उत्पादिका ; ( कुमा )। जणहण पुं [ जनार्दन ] श्रीकृष्ण, विष्णु ; ( उप ६४८ टी; पिंग )। जणमेअअ पुं [जनमेजय] स्वनाम-प्रसिद्ध नृप-विशेष ; चार १२)। जणय वि [ जनक ] १ उत्पादक, उत्पन्न करने वाला ; "दिद्विवियं पिष्ठिषाणं सन्त्रं सन्त्रस्स भयजणयं" ( प्रास् १९)। २ पुं. पिता, वाप; (पाअ ; सुर ३, २४ ; प्रास् ७७ )। ३ देखो जण=जन ; (सूत्र १, ६)। ४ मिथिला का एक राजा, राजा जनक, सीता का पिता; (पउम २१,३३)। ५ पुंन व माता-पिता, मा-वाप, "जं किंपि कोई साहइ, है तज्जणयाइं कुणंति तं सव्वं " ( सुपा ३४६ : ४६८ )। °तणआ स्त्री [ °तनया ] राजा जनक की पुत्री, राजा रामचन्द्र की पत्नी, सीता, जानकी ; ( से १, ३७)। °दुहिया, °घूआ ( °दुहित् ) वहो ग्रर्थ ; ( परम २३, ११; ४८, ४)। °नंदण पुं [ °नन्दन ] राजा जनक

का पुत्र, भामगडरा ; ( पडम ६४, २४ )। "नंद्णी स्ती [°नन्द नी] सीता, राम-पत्नी, जानकी; (पदम ६४, ४६ )। °णंदिणी स्त्री [ 'नन्दिनी ] वही अर्थ; (पउम ४४, १८)। °निचतणया सी [ °न्पतनया ] राजा जनक की पुत्री, सीता ; (पडम ४८, ६०)। 'पुत्ती स्त्री िंपुत्रो ] वही अर्थ : (स्वण ७८)। िसुत ] जनक राजा का पुत्र, भामण्डल ; ( पउम ६४, २८)। 'सुआ सी ['सुता ] जानकी, सीता ; ( पडम ३७, ६२ : से २, ३८ ; १०, ३ )। जणयंगया स्त्री [ जलकाङ्गुजा ] जानकी, सीता, राजा राम-चन्द्र की पत्नी ; ( पउम ४१, ७८ )। जणवय पुं [ जनपद् ] १ देश, राष्ट्र, जन-स्थान, लोका-लय : ( ग्रीप )। २ देरा-निवासी जन-समूह ; ( पण्ह-१,३; याचा )। जणवय वि [ जानपद ] देश में उत्पन्न, देश का निवासी; (भावा)। जिंग ( अप ) अ [ इच ] तरह, माफिक, जैसा ; ( हे ४, ४४४: पड् )। जि[णअ वि जिनित ] उत्पादित, उत्पन्न किया हुआ ; (पाझ)। जणी भी [जनी] स्त्री, नारी, महिला; ( णाया २---पत्र २६३ ; पडम १६, ७३ )। जणु देखो जणि ; (हे ४, ४४४; कुमा ; षड्)। जणुक्कलिआ सी [जनोत्कलिका] मनुष्यों का छोटा समूह ; (भग)। जणुम्मि स्री [जनोर्मि ] तरंग की तरह मनुज्यों. की भीड़ ; (भग)। जणेमाण देखो जण = जनय्। जिणेर ( ग्रप ) वि [ जनक ] १ उत्पादक, पैदा करने बाला ; २ पुं पिता, बाप ; ( भवि )। जणेरि (त्रप) स्त्री [ जननी ] माता, माँ; ( भवि )। जण्ण वुं यज्ञ ] १ यज्ञ, याग, मख, ऋतु ; ( प्राप्त ; गा २२७)। र देव-पूजा; ३ श्राद्ध; (जीव ३)। °इ, °जाइ वि [ °याजिन् ] यज्ञ करने वाला ; ( अप्रीप ; निवृ १ )। °इउज वि [ °शीय ] १ यज्ञ-संबन्धी, यज्ञ का; २ नं ' उत्तराध्ययन सूत्र 'का एक प्रकरण; ( उत्त २१)। °हाण न [ °स्थान] १ यह का स्थान; २ नगर-विरोप, नासिक; (ती २०)। °मुह न [°मुख]

यज्ञ का उपाय ; (उत २४)। "वाड पुं["वार\_] यज्ञ-स्थान; ( गा २२७ )। °सेंहु पुं [°श्रेष्ट] श्रेष्ठ यज्ञ, उत्तम याग ; ( उत्त १२ )। जण्णय देखो जणय ; ( प्राप्त )। जण्णयत्ता स्त्री [देयज्ञयात्रा] वरात, विवाह की यात्रा, वर के साधिओं का गमन ; ( उप ६४४ )। जण्णसेणो स्त्री [ याज्ञसेनी ] द्रौपदी, पाणडव-पत्नी ; ,वेगी ३७)। .जां<mark>ण्णहर पुं दि ]</mark> नर-राज्ञस, दुष्ट मनुज्य ; ( षड् ) । · जिण्य पुं [ याज्ञिक] याजक, यज्ञ करने वाला; (त्रावम) । जण्णोवईय ) न [यज्ञोपवीत ] यज्ञ-सूत्र, जनांक ; ( उत्त जण्णोववीय र ; ब्रावम )। **जण्णोहण पुं [ दे ]** राज्ञस, पिशाच ; ( दे ३, ४३ )। जंग्ह न [दे] १ छोटो स्थाली; २ वि. कृष्ण, काले रंग का; (दे ३, ४१)। जण्हर्ड स्त्री [ जाह्नवी ] गंगा नदी, भागीरथी ; ( अञ्चु ६)। जण्हली स्त्री [दे] नीवी, नारा, इजारवन्द ; (दे ३, 80)1 जण्हवी स्त्री [ जाहवो ] १ सगर चक्रवर्ती की एकं पत्नी, भगीरथ की जननी ; ( पडम ४, २०१ )। २ गङ्गा नदी, भागीरथी ; ( पडम ४१, ४१; कुमा)। जण्हु पुं [जह् ] भरत-वंशीय एक राजा ; ( प्राप्र; हे २, ७१) । °सुआ स्त्री [ °सुता ] गङ्गा नदी, मागीरघी; (/पाम ) । जिण्हुआ स्त्री [ दे ] जानु, घुटना ; (पात्र ) । जंत्त देखो जय=यत् । भवि--जितहामि ; (निर १, १ ) ! जत्त पुं [ यत्न ] उद्योग, उद्यम, चेष्टा ; ( उप पृ ४८ )। जत्ता स्त्री [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन ; ( ठा ४, १ ; ब्रोप ) । २ गमन, गति ; " जति होइ गमणं " (पंचभा; भ्रौप)। ३ देव-पृजा के निमित्त किया जाता उत्सव-विरोव, ग्रब्टाहिका, रथयात्रा त्रादि; " हुं नायं पारद्वा सिद्धाययणेसु जतात्रो " (सुर ३,३८) । ४ तीर्थ-गमन, तीर्थ-श्रमंण ; (धर्म २)। ५ शुभ प्रवृत्ति ; (भग 95, 90)1 ज़ित्त सी [दे] १ चिन्ता ; २ सेत्रा, सुध्रुषा ; "त्रजायाणाए तज्जती न कया तम्मि केणवि" (श्रा २८)। जित्तिय वि [ यावत् ] जितना ; (प्रास १४६; त्रावम ) जत्तो देखो जओ (हेर, १६०) ।

```
जत्थ य यत्र ] जहां, जिसमें ; (हे २, १६१ ; प्रास
 1 (30
जिंद देखो जइ=यदि; ( निवू २ )।
ज़िद्च्छा देखो जइच्छा ; ( वृह ३ ; मा १२ )।
जदु देखो जड=यदु ; ( कुमा ; ठा ८ )।
जधा देखो जहा; ( य २, ३; ३, १ )।
जन्न देखो जण्ण ; ( पण्ह १, २ ; ४ ; पडम ११, ४६ )।
जन्मता रही [ दे ] बरात ; गुजराती में 'जान' ; (सुपा
जन्ना 🕽 ३६६ ; उप ७६८ टी )।
जन्त देखो जाणु ; ( पडमं ६८, १० )।
जन्नोबईय देखो जण्णोबईय; (गाया १, १६ - पत्र १३)।
जन्हवी देखां जण्हवो ; ( ठा ६, ६ )।
जप देंखो जव=जप् ; ( षड् )।
जिपर वि जिपितृ ] जाप करने वाला; ( षड् )।
जप्प देखो जप । जप्पइ; (षड् ) । जप्पंति ; (पि २६६ ) ।
जप्प पुं [ जंख्प] १ उक्ति, कथन । २ छत्त का उपालम्भ रूप
  भाषण ; (राज)।
जप्प वि [याप्य ] गमन कराने योग्य । "जाण न [ "यान ]
  वाहन-विशेष, शिविका ; ( दे ६, १२२ )।
जप्पभिइ ) य [ यत्प्रभृति ] जब से, जहां से लेकर ;
जप्पिइं / (गाया १, १; कप्प )।
जिप्पिथ वि [ जिल्पित ] १ उक्त, कथित ; ( प्राप ) । २ व.
  उक्ति, वचन : ( अच्चु २ )।
जम सक [ यमयू ] १ कावू में रखता , नियंत्रण करना। २
  जमाना, स्थिर करना । जमेइ; (से १०,७०)। संकृ-
  जमइत्ता ; ( श्रीप )।
जम पुं [ यम ] १ श्रहिंसादि पाँच महावत, साधु का वत ;
  (णाया १, ४; ठा २, ३)। २ दिलाण दिशा का एक
  लोकपाल, देव-विशेष, जम-देवता, जमराज: (पग्रह १,१; पाअ;
  हे १, २४४ )। ३ भरणी नत्तत्व का अधिपति देव ; (सुज्ज
  १०)। ४ किष्किन्धा नगरी का एक राजा; (पडम ७,
  ४६ )। ५ तापस-विशेष ; ( आवम )। ६ मृत्यु, मौत ;
  ( श्राव ४ ; महा ) । ७ संयमन, नियन्त्रण ; ( श्रावम ) ।
  °काइय पुं [°कायिक] अपुर-विशेष, परमाधार्मिक देव, जो
  नारकी के जीवों को दुःख देतें हैं; (पगह १,१)। °घोस
  पुं [ °घोष ] ऐरवत वर्ष के एक भावो जिन-देव ; ( पव
  ७)। 'पुरी स्रो [ 'पुरी ] जम की नगरी, मौत का
  स्थान ; "को जमपुरीसमाणे समसाणे 'एवमुल्लवइ ?" ( सुपा
```

```
४६२)। ° द्यम वुं िप्रम ] यमदेव का उत्पात-पर्वत,
 पर्वत विशेषः ( ठा १० )। भिड पुं [ भिट ] यमगज का
 सुभट; (महा)। °संदिर न [ 'मन्दिर] यमगाज का
 घर, मृत्यु-स्थान ; (महा)। °ालय न [ °ालय ] पूर्वी 👉
 क्त ही ग्रर्य ; ( पडम ४४, १० )।
जमग पुं विमक ] १ पिन्न-विशेष ; २ देव-विशेष ; ( जीव
 ३ )। ३ पर्वत-विरोत्रः ( जीव ३ ; सम ११४ ; इक )। ४
 द्रह विशेष ; ( जीव ३ ; इक ) । देखो जमय ।
           ) व्य [दे] एक साथ, एक ही समय में,
जमगसमगं रे युगपत् ; (धम्म ११ टी ; गाया १,४ ;
 श्रीप ; विपा १, १)।
जमणिया स्त्री [ जमनिका ] जैन साधु का उपकरण-विरोप;
 (राज)।
जमद्गि पुं [ यमद्गि ] तापस-विरोध, इस नाम का एक
 संन्यासी, परमुरामका पिता ; (पि १३७)।
जमय देखो जमग । ५ न अलंकार-शाख में प्रसिद्ध अनुपास-
  विशेष : ६ छन्द-विशेय; ( पिंग )।
जमल न [ यमल ] १ जोड़ा, युग्म, युगत्त ; ( णाया १,
  १; हेर, १७३; से ४, ४६)। र समान श्रेणि में
  स्थित, तुल्य पंक्ति वाला ; ( राय ) । ३ सहवर्ती, सहचारी;
  (भग १४)।
                ४ समान, तुल्य; (राय; ग्रीप)।
  °ज्जुणभंजग पुं [ "ार्जु नभञ्जक ] श्रीकृत्रण वासुदेव ;
  (पगह १, ४)। °पद, °पय न [ °पद ] १ प्रायश्चित-
  विशेष ; ( निवृ १ )। २ त्राठ श्रंकों की संख्या ; ( पण्ण
  १२)। °पाणि वुं [ °पाणि] मुष्टि, मुद्दी; (भग १६,३)।
जमिलिय वि [ यमिलित ] १ युग्म हप से स्थित ; (राय)।
  २ सम-श्रेषि रूप से अवस्थित ; ( गाया १, १ ; श्रीप ) !
जमलोइय वि [ यमलौकिक ] १ यमलोक-संवन्धी, यम-
  लोक से संबन्ध रखने वाला ; २ परमाधार्मिक देव, अपुरों की
  एक जाति ; (सुत्र १, १२)।
जमा स्त्री [ यामी ] दिच्चण दिशा ; (ठा १०—पत्र ४७८)।
जमालि पुं [ जमालि] स्वनाम ख्यात एक राज-कुमार, जो
  भगवान् महावीर का जामाता था, जिसने भगवान् महावीर के
  पास दीचा ली थी और पीछे से अपना अलग पन्थ निकाला
 था ; ( गाया १, ८ ; ठा ७ )।
जमावण न यमन ] १ नियन्त्रण करना ;ेर विषम वस्तु
  को सम करना ; (निन् )।
```

जिमा वि [ यमित ] नियन्त्रित, संयमित, कावु में किया हुआ ; (से ११, ४१ ; सुपा ३)। जसुणा देखो जँउणा; (पि १७६; २४१)। जम् सी [जामू] ईशानेन्द्र की एक अय-महिबी का ~ <del>|</del>वाम ; ( इक ) । जम्म श्रक [ जन् ] उत्पन्न होना । जम्मइ ; (हे ४, १३६ ; पर्)। वक्र-जम्मंत ; (कुमा ), "जम्मंतीए सीगी, वड्ढंतीए य वड्ढए चिंता'' ( सूक्त 🖙 )। जम्म सक [ जम्ं ] खाना, भन्नाय करना । जम्मइ ; (पड्) । जम्म पुन [जन्मन्]जन्म, उत्पत्तिः (ठा ६ ; महाः प्रासू ६०) । जम्मण न [ जन्मन्] जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद ; (हे २, १७४; णाया १, १ ; सुर १, ६)। जम्मा स्त्री [ याम्या ] दिल्ला दिल्ला ; ( उप प्र ३७४ )। जय सक [ जि ] १ जीतना । २ त्रक उत्कृष्टपन से वस्तना । जयइ ; ( महा )। जयंति ; ( स ३६ )। संक्र-जइता; ( टा ६ )। जय सक [ यज् ] १ पूजा करना । २ याग करना । जयइ ; (इत २४, ४)। वक् — जअमाण ; (ग्रिम १२४)। ्र ज्ञं अक [ यत् ] १ यत्न करना, चेष्टा करना । १ ख्याल करना, उपयोग करना । जयइ ; ( उव )। भवि--जइ-स्सामि; (महार्भाः । वक्त-जसंतः; जयमाणः (स. २६०; श्रा २६; ब्रोचे ९४; खुफ़ २४१)। इ.— जइय्व्व ; ( उव ; सुर १, ३४)। जय न [ जंगत् ] जंगत्, दुनियाँ, संसर्हः ( प्रास् १५५ ; से ६, १)। °त्तय न [ °त्रय ] स्वर्ग, मर्स्य श्रीर पाताल लोक ; ( सुपा ७६ ; ६४ )। °नाह पुं [ °नाथ ] पर-मेरवर, परमात्मा ; ( पडम ८६, ६४ )। °पहु पुं [ °प्रभु ] परमेश्वर ; ( सुपा २८ ; ८६ )। "ाणंद वि [ "ानन्द ] जगत् को श्रानन्द देने वाला ; ( पडम ११७, ६ )। जय वि [ यत ] १ संयत, जितेन्द्रिय ; ( भास ६५ )। उपयोग रखने वाला, ख्याल रखने वाला ; ( उत्त १ ; आव ४)।३ न छङवाँ गुण-स्थानक ; (कस्म ४,४८)। ४ (ख्याल, उपयोग, सावधानता ; ( ग्याया १, १—पत्र ३३ ), "जयं चरे जयं चिट्ठे" ( दस ४ )। जय पुं [ जच ] वंग, शीघ्र-गमन, दौड़ ; ( पात्र )] जय पुं [ जय ] १ जय, जीत, शतु का पराभव ; ( ग्रौप ; कुमा) । २ स्वनाय-प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा ; (सम १५२)। अर न [ वर्ग ] नगर-विशेष ; (स ६ )। °कस्मा स्त्री

[ °कर्मा ] विद्या-विशेष ;ं ( पउम ७, १३६ )। °घोस पुं [°घोप ] १ जय ध्वनि ; २ स्वनाम प्रसिद्ध एक जैन मुनि; ( उत २१ )। °चंद पुं [ °चन्द्र ] १ विक्रम की वार-हवीं राताब्दी का एक कन्नीज का श्रन्तिम राजा। २ पन्नरहवीं शंतान्दो का एक जैनाचार्य; ( स्यण ६४ )। °जत्ता स्री [ °यात्रा ] शत्रु पर चढ़ाई ; (सुपा ५४१) । °पडाया स्त्री [ °पताका ] विजय का मांडा ; ( श्रा १२ ) । . °पुर देखो <sup>°</sup>उर ; ( बसु ) । <sup>°</sup>मंगला स्त्री [ <sup>°</sup>मङ्गला ] एक राज-कुमारी; (दंस ३)। °लच्छो स्त्री [ °लक्ष्मी ] जय-लच्मी, विजय-शी: (से ४,३१; काप्र ७४३)। °वंत वि [ °वत् ] जय-प्राप्ता, विजयी ; ( पउम ६६,४६) । °वरलह पुं [ °वरलभ ] नृप-विशेष ; ( दंस १ ) । °संध पुं ि 'सन्ध ] पुगडरीक-नामक राजा का एक मन्त्री ; (श्राचू ४)। °संघि पुं [ °सन्धि ] वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( आव ४)। °सद पुं [ °शब्द ] विजय-सूचक श्रावाज; ( श्रौप )। °सिंह पुं [ °सिंह ] १ सिंहल द्वीप का एक राजा ; (रयण ४४ )। २ विकंम की वारहवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा, ज़िसका दूसरा नाम 'सिद्धराज' था ; "जेए जयसिंहदेवो राया भणिऊण सयलदेसम्मि" (मुणि १०६००)। स्वनाम-ख्यात जैनाचार्य विशेष ; (सुपा ६४८), "सिरिजयसिंहो सुरी सयंभरीमण्डलिम्म सुप्रसिद्धों" ( मुणि १०८ं७२)। ं 'सिरी स्त्री [ 'श्रो ] विजय-श्री, जय-लच्मी ; ( ब्रावम )। ''सेण पुं [ 'सेन ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा; (महा)। "विह वि ["विह] १ जय को वहन करने वाला, विजयी ; ( पडम ७०, ७ ; सुपा २३४)। २ विद्याधर-नगर विशेष ; ( इक )। "विहपुर न ["विह-पुर] एक विद्याधर-नगर; (इक )। "वास न [ "वास] द्वियाधरों का एक स्वनाम-ख्यात नगर ; ( इक )। जय पुरी [ जया ] तिथि-विशेष — तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि ( जं १ )। जय° देखो जया=धेहा । ° प्पिसिइ म [ ° प्रभृति ] जब से, त्रिस समय से ; (स<sup>्३१६</sup>) i जयंत पुं [ जयन्त ] १ इन्द्र का पुत्र; (पात्र )। २ एक भावी बलदेव ; (सम १४४)। ३ एक जैन मुनि, जो बज़-सेन मुनि के तृतीय शिष्य थे ; (कृप्प )। ४ इस नाम के देव-विमान में रहने वाली एक ज़त्म द्त्र-जाति ; (सम ५६)। ५ जंबृद्वीप की जगती के पश्चिम द्वार का राह्म व्यविष्ठाता देव ; (ठा ४, २)। ६ न देव-विमान विशेष ; (त्सम १६)।

ত जम्बूद्वीप की जगती का पश्चिम द्वार ; ( टा ४, ২ )। দ रुचक पर्वत का एक शिखर ; ( ठा ४ )। जयंती स्त्री जियन्ती ] १ वल्ली-विशेष ; ( पगण १ )। २ सप्तम वलदेव की माता ; (सम १५२)। ३ विदेह वर्ष की एक नगरी; ( ठा २, ३ )। ४ अंगारक-नामक ग्रह को एक अप्र-महिषी ; (ठा ४,१)। ५ जम्बूद्वोप के मेरु से पश्चिम दिशा में स्थित रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी ; ( ठा ८ ) । ६ भगतान् महावीर की एक उपासिका ; ( भग १२, २ )। ७ भगवान् महावीर के आठवें गणधर की साता ; ( ग्रावस ) । 🖛 अञ्जनक पर्वत की एक वापी ; (ती २४)। ६ नवमी तिथि; (जं ७)। मुनियों की एक शाखा; (कप्प)। जयण न [यजन] १ याग, पूजा; र अभय-दान; (पण्ह २, १)। जयण न [ यतन ] १ यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, उद्यम ; "जयण-धडरा-जोग-चरितं" (ब्रनु ) । २ यतना, प्रायो की रद्ता ; (पगह २, १)। जयण वि [ जवन ] वेग वाला, वेग-युक्त ; ( कप्प )। जयण न [ जयन ] १ जीत, विजय ; (मुद्रा २६८ ; कप्पू)। २ वि. जीतने वाला ; (कप्प)। ् जयण न [ दे ] घोड़े का वख्तर, हय-संनाह ; (दे ३,४०)। जयणा स्त्री [यतना] १ प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश ; (निचू १)। र प्राणी की रज्ञा, हिंसा का परित्याग; (दस ४)। ३ उपयोग, किसी जीव को दु:ख न हो इस तरह प्रवृत्ति करने का ख्याल ; ( निचू १ ; सं ६७ ; श्रौप )। जयदृह पुं [ जयद्रथ ] सिन्धु देश का स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा, जो दुर्योधन का वहनोई था ; ( गाया १, १६ )। जया म [ यदा ] जिस समय, जिस बख्त ; (कप्प ; कान्यं) । जया स्त्री [ जया ] १ विद्या-विशेष ; ( पडम ७, १४१ )। २ चतुर्थ चक्रवर्ती राजा की अप्र-महिवी ; (सम १५२ )। ३ भगवान् वासुपूज्य की स्वनाम-ख्यात माता ; (सम १५१)। ४ तिथि-विशेष - तृतीया, मञ्चमी और त्रयोदशो तिथि ; ( सुज्ज १०)। १ भगवान् प्यार्थानाथ की शासन-देवी; (ती ६)। ६ मोषधि-विशेष्य ; (राज)। जयिण देखो जइण=जिद्धिन् ; (पण्ह १, ४ )। ्तर मक [ जू ] जीर्ण् होना, पुराना होना, वूढ़ा होना । जरइ ; (हे ४, २३४) । कर्म-जीरइ, जरिज्जइ ; (हे ४, ारे • )। वृक्ति—जरंतः ( अच्चु ७६ )।

जर पुं [ जबर ] रोग-विशेष, बुखार ; ( कुमा ) ! जर पुं [ जर ] १ रावण का एक मुभट ; ( पडम ५६,३ )। २ वि जोर्ण, पुराना ; (दे ३, ४६)। जर वि [ जरत् ] जीर्ण, पुराना, यृद्ध, वूढ़ा; ( दुमा; सुर २, ६६; १०४)। स्रो—°ई; (कुमा; गा ४७२ झ)। °ग्गवी gं [भव] बूढ़ा वैल; (वृह १; भनु ४)। भगवी स्री िंगवी बूढ़ी गौ; (गा ४६२)। °ग्गु पुं [°गु] १ बूढ़ा वैल; २ स्त्रो वृद्धे मौ ; "जिगणा य जरम्गवो पडिया" ( पडम ३३, १६) । जर° देखो जरा ; ( कुमा ; ग्रंत १६ ; वव ८ )। जरंड वि [ दे ] गृद्ध, वूढा ; ( दे ३, ४,० )। जरग्ग वि [ जरत्क ] जोर्ष, पुराना ; ( अनु ४ )। जरठ वि जिरठ । १ किन, पर्व ; २ जीर्ष, पुराना ; (गाया १, १-पत्र ४)। देखो-जरढ। जरड वि दि ] वृद्ध, वृद्धाः (दे ३, ४०)। जर्ढ देखो जरठ ; ( पि १६८; से १०, ३८ )। प्रौढ, मजबूत ; ( से १, ४३ )। जरय पुं [ जरक ] रत्नप्रभा नामक नरक-पृथिवी का एक् नरकावास ; ( ठा ६ — पत्र ३६४)। °मज्म पुं [°मध्यः] नरकावास-विशेष ; (ठा ६)। "वित्त पुं ि नर्न ] नरकावास-विशेष; (ठा ६)। **ावसिन्द**ेषु [ **ावशिष्ट** ] नरकावास-विशेष ; ( ठा ६ ) 🕌 जरलिंडिअ ो वि [-हे.] श्रीमीण, श्राम्य ; ( दे ३, ४४ )। जरलविञ जरा स्त्री [ऋर्ष ] बुढ़ापा, बृद्धत्व ; ( भाचा ; कस ; प्रास् १३ 🎷। °कुमार पुं [°कुमार] श्रीहरूष का एक भाई; ( मंत )। °संघ पुं [°सन्ध ] राजगृह नगर का एक राजा, नववाँ प्रतिवासुदेव, जिसको श्री कृष्ण वासुदेव ने मारा थां ; ( समं १५३ ) । धिंध पुं [ धिन्ध्र ] वही पूर्वोक्त ंब्रर्थ : ( पर्ह १, ४—पत्र ७२ )। 'सिंधु पुं[ 'सिन्धु] वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( णाया १, १६ - पत्र २०६ ; पडम ४, १४६ )। जराहिरण (अप) देखो जल-हरण ; ( पिंग )। जरि वि जिवरिन् ] बुखार वाला, ज्वर से पीड़ित ; ( सुपा २४३ )। जिर वि [ जिरिन् ] जरा-युक्त, गृद्ध, वृद्धा ; ( दे ३, ४७ ; उर ३, १ )। जरिअ वि [ ज्वरित ] ज्वर-युक्त, बुखार वाला; ( गा २५/० सुपा २८६ )।

जल यक [ ज्वल् ] १ जलना, दग्ध होना । २ चमकना । जलइ; (महा)। वक्त--जलंत; (उना; गा २६४)। हेक्ट— जलिउं; (महा )। प्रयो, वक्ट—जलिंतं ; (महानि ७)। ्जल देखो जड ; ( श्रा १२ ; ग्राव ४ )। जल न [ जाड्य ] जड्ता, मन्दता ; " जलघोयजललेवा" (सार्ध ७३ ; से १, २४ )। जल पुं [ जवल ] देदीप्यमान, चमकीला ; (स्त्र १, ४, १)। जल न [जल ] १ पानी, उदक ; (सूत्र १, १, २ ; जी २)। २ जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; ( ठा ४, १)। °कंत पुं [ °कान्त ] १ मणि-विशेष, रतन की एक जाति ; (पगण १ ; कुम्मा १४)। र इन्द्र-विशेष, उद्धिकुमार-नामक देव-जांति का दित्तण दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३)। ३ जलकान्त इन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा ४, १)। °करप्पाल पुं [ °करास्पाल ] हाथ से ब्राहत पानी ; (पात्र ) ।°करि पुंस्री [ °करिन् ] पानी का हाथी, जल-जन्तु विशेष ; ( महा )। °कलांच पुं [ °कदमंच ] कदम्य वृत्त की एक जाति; (गउड)। °कीडा, °कीला स्त्री · िक्रीडा | पानी में की जाती कीड़ा, जल-केलि; (खाया १, ्र)। °केलि स्त्री [ °केलि ] जल-क्रीड़ा ; (कुमा)। °चर ंदेखो °यर ; ( कप्प ; हे १,१७७ ) । °चारपुं [ °चार ] ंपानी में चलना, (ब्राचा २,४, १)। °चारण वुं [°चारण] जिसके प्रभाव से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके ऐसी अलौकिक राक्ति रखने वाला मुनि ; (गच्छ २) ।°चारि पुं [ °चारिन्] पानी में रहने वाला जंतु; (जी २०)। °चारिया स्त्री [ °चारिका ] त्तुद्र जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति: ( राज )। "जात न [ "यनत्र ] पानी का यन्त्र, पानी का फवारा; (कुमा)। °णाह पुं [°नाथं] समुद्र, सागर ; ( डप ७२⊏ टी )। °णिहि वुं [°निधि ] समुद्र, सागर ५ ( गडड )। °णोलो स्त्री [ °नीलो ] रोवाल ; ( दे ३,४२ )। **°तुसार पुं [ °तुपार ]** पानी का विन्दु; (पात्र)। °थंभिणी स्त्री [°स्तिमिनी] विद्या-विशेष ; ( पडम ७, १३६ )। °द पुं [ °द ] मेघ, श्रम्र ; (मुद्रा २६२ ; पन १८ )। °द्दा स्त्री [ेंग्द्राः] पानी से भींजाया हुआ पंखा ; ( सुपा ४१३)। "निहि देखो °णिहि ; (प्रासु १२७ ) । °प्यम पुं [ °प्रम ] १ इन्द्र-विरोष, उद्धिकुमार-नामक देव-जाति का उत्तर दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३) । २ जलकान्त-नामक इन्द्र का

एक लोकपाल ; ( टा ४, १ )। °य न [ °ज ] कमल, पद्म ; ( पडम १२, ३७ ; औप ; परण १ )। °य देखो °द; (काल; गडड; से १, २४)। °यर पुंस्री [°चर ] जल में रहने वाला प्रहादि जन्तु; (जी २०); स्त्री—°री; ( जीव २ )। °रंकु पुं [ °रङ्क ] पित्त-विशेष, ढेंक-पत्नी; (गा ४७८; गउड)। °रक्खस पुं [ °राक्षस ] राज्ञस की एक जाति ; (परण १)। °रमण न [ °रमण ] जल-क्रीड़ा, जल-केलि ; ( गाया १, १३) । °रय पुं [ °रय ] जलप्रभ-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; ( ठा ४,१)। °रांसि पुं [ °राशि ] समुद्र, सागरः; ( खुंपा १६५; उप २६४ टी )। °रुह पुन [°रुह ] पानी में पैदा होने वाली वनस्पति; (पगण १)। °रूच पुं [ °रूप ] जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; ( भग ३, ८)। °लिहिलर न [°लिहिलर] पानी में उत्पन्न होने वालो वस्तु-विशेष ; (दंस १)। °वायस पुंसी [ °वायस ] जलकौत्रा, पन्नि-विरोष ; (कुमा)। °वासि वि [ °वासिन् ] १ पानी में रहने वाला; २ पुं, तापसों की एक जाति, जो पानी में ही निमन रहते हैं; ( ग्रौप )। °वाह पुं [ °वाह ] १ मेघ, ग्रम्न ; ( उप पृ३२ ; सुपा ⊏६ ) । २ जन्तु-विशेष ; ( पडम ८८, ७)। °विच्छुय पुं [ °वृश्चिक ] पानी का विच्छी; चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेषः; (पण्ण १) । °वीरिय पुं [ °वीर्यः ] ९ इच्वाकु वंश का एक स्वनाम-ख्यात राजा ; (ठा ८ -) । २ चुद्र कीट-विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति; (जीव १)। °सय न [°शय] कमल, पद्म ; (उप १०३१ टो) । °साला स्रो [ 'शाला ] प्रपा, पानी पिलाने का स्थान ; ( आ१२)। °सूगन [°शूका] १ शैवाल । २ जलकान्त-नामक इन्ह्रं का एक लोकपाल ; ( ठा ४, १ )। °सेल धुं [°शैल ] समुद्र के भीतर का पर्वत ; (उप ४६० टी )। 'हत्यि पुं [ °हस्तिन् ] जल-हस्तो, पानी का एक जन्तु; ( पात्र )। °हर पुं[°धार] १ मेब, अक्षः, (सुर २, १०४ ; से १, १६)। २ एक विद्याधर नुभट; (पउम १२, ६१)। °हर पुं [ °भर ] जल-समूह; (गडड)। °हर न [ "गृह ] समुद्र, सागर ; (से १, ४६)। "हरण न [ °हरण ] १ पानो की क्यारी; (पात्र )। २ छन्द-विरोष ; ( पिंग ) । ं °हि पुं [ °िश्व ] १ समुद्र, सागर ; (महा; सुपा २२३)। २ चार की संख्या; (विवे १४४ ) "सियं पुन ["शाय] सरोवर, तलाव; (सुर ३, १)।

जलइय वुं [ जलकित ] जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोक-पाल ; ( ठा ४, १—पत्र १६८ )। जलंजिल पुं | जलाञ्जलि ] तर्पण, दोनों हाथों में तिया हुआ जल ; ( सुर ३, ४१ ; कप्पू )। जलग पुं [ ज्वलक ] अधि, आग ; ( पिंड )। जलजलिंत वि [ जाज्यस्यमान ] देदीप्यमान, चमकता ; (कप्प)। जलण पुं [ ज्वलन ] १ अप्ति, विह्न ; (उप ६४८ टो )। २ देवों को एक जाति, अप्रिकुमार-नामक द्व-जाति : (पगह १, ४)। ३ वि जलता हुआ; ४ चर्मकता, देदीप्यमान ; "एईए जलगजलगोवमाए" ( उव ६४८ टो )। ५ जलाने वाला ; (सुद्र १, १, ४)। ६ न. ऋप्ति सुलगाना; (पण्ह १, ३)। ७ जलाना, भस्म करना ; ( गच्छ २ )। °जडि पुं [ °जटिन् ] विद्याधर वंश का एक राजा; (पडम ४, ४६)। **°मित्त पुं [°मित्र**] स्वनाम-रूयात एक प्र*ा*चोन कवि ; (गडड)। जलावण न [ज्वालन] जलाना, दग्ध करना; (पण्ह १, १)। जिलिअ वि [ ज्विलित ] १ जला हुआ, प्रदीप्त ; ( सूत्र १, ४, १ )। २ उज्ज्ञल, कान्ति-युक्त ; ( पण्ह २, ४ )। जलूगा ) स्त्री [जलीकस् ] १ जन्तु-विशेष, जींक, जलिका, जलूया ) जल का कोड़ा; (पडम १, २४; पण्ह १, १)। २ पित्त-विशेष ; (जीव १ ) । जलूसग पुं [ दे ] रोग-विशेव; ( उप पृ ३३२ )। जलोयर न [जलोदर ] रोग-विशेष, जलन्थर, जठराम : (सण)। जलीयरि वि [जलोदरिन्] जलन्धर रोग से पीड़ित; (राज)। जलोया देखो जलूया ; ( जी १४ )।। ्रजब्ल पुं[दे जब्ल] १ शरीर का मैल, सखा पतीना ; (सम १०; ४०; श्रीप)। २ नटको एक जाति, रस्सी पर खेल करने वाला नट ; ( पण्ह २, ४ ; श्रोप ; गाया १, १)। ३ वन्दी, विरुद्ध पाठक ; ( ग्राया १, १)। ४ एक म्लेच्छ देश ; ५ उस देश में रहने वाली म्लेच्छ जाति; ( पगह १, १-पत्र १४ )। जल्लार पुं [ जल्लार ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक अनार्य दश; २ जल्लार देश का निवासी; ( इक )। जिल्लिय न [दे जिल्लिक ] शरीर का मैल ; ( उत्त २४ )।

जल्लोसिंह स्री [दे जल्लोपिघ] एक तरह की आध्या-

त्मिक शक्ति, जिसके प्रभाव से शरीर के मैल से रोग का नाश होता है ; ( पगह २, १ ; विसे ७७६ )। जब सक [यापय् ] १ गमन करवाना, भेजना । २ व्यवस्था करना। जयः ; (हे ४,४०)। हेक्-- जिवत्तपः; (स्य १, ३, २) । ऋ - जर्वणिज्ज, जर्वणीयः;् (गाया १, ५ ; हे १, २४८ )। जब सक [ जप् ] जाप करना, बार बार मन हो मन देवता का नाम स्मरण करना, पुनः पुनः मन्त्रीच्चारण करना। जवड़ ; (रंभा ) । " तप्यंति तवमण्ये जवंति मंते तहा मुविज्जायो " ( सुपा २०२ ) । वक्र--जवंत; ( नाट) । कवक्र- - जविज्जंत : ( मुर १३, १८६ )। जब पुं जिप जाप, पुनः पुनः मन्त्रीच्चारण, बार बार मन हो मन देवता का नाम-स्मरण: ( पगह २, २ ; सुपा १२०)। जव पुं [ यव ] १ अन-विशेष ; ( गगया १, १ ; पगह १, ४ )। २ परिमाण-विरोष, आट युका का नाप ; (टा ≒)। °णाली स्त्री [ °नाली] वह नाली जिसमें यव , बोए जात हों; (श्राचू १) । भिज्म न [ भध्य] १ तप-विशेष ; (पडम २२, २४)। २ आठ यूका का एक नाप ; (पब, २५)। °मज्भा स्त्री [ °मध्या ] वत-विशेष, प्रतिमा-विशेष; (ठा ४, १)। °राय पुं [ °राज ] नृप विशेष: ( वृह १ )। **ंवंसा** स्त्री [ **ंवंशा** ] वनस्पति-विशेष ; (पग्गा १)। जब पुं [ जब ] वेग, दौड़ , शीघ्र गति ; ( कुमा ) । जवजव पुं [ यवयव] अन्त-विशेष, एक तरह का यव-धान्य; ्( हा ३, १ )। ज़र्वण न [दे] इल की शिखा, इल की चोटी; (दे ३, √89)I **जवण न [ जपन** ] जाप, पुनः पुनः मन्त्र का उच्चारण ; " श्रहिणां दहस्स जए को कालो मंत-जवणिम्म" (पडम 🖛६, ६०; स ६ ) । जवण वि [ जवन ] १ वेग से जाने वाला; ( उप ७६= टो )। २ पुं वेग, शीघ्र गति ; ( आवम )। जवण पुं विवन ] १ म्लेच्झ देश-विशेष ; ( पडम ६८, ६४)। २ उस देश में रहने वाली मनुज्य-जाति ; ( पएह १,१)। ३ यवन देश का राजा; (कुमा)। जवण न [ यापन ] निर्वाह, गुजारा ; ( उत ८ )। जवणा स्वी [ यापना ] अपर देखो ; ( पव २ )।

जवणाणिया स्त्रो [ यवनानिका ] लिपि-विशेष ; (राज)। जवणालिया स्त्री [यवनालिका] कन्या का कन्चुक; ( आवम )। जवणिआ स्त्री [ यवनिका ] परदा ; ( दे ४, १ ; संगः; कप्पू )। जवणिज्ज देखो जव = यापय्। जवणी स्रो यवनी ] १ परदा, श्राच्छादक पटः -( दे २, २४)। २ संचारिका, दृती; ( अभि ५७)। जवणी स्त्री [ यावनी ] १ यवन की स्त्री। २ यवन की लिपि; (सम ३४; विसे ४६४ टो )। जवणीअ देखो जव = यापय् । जनपनमाण पुं [दे] जात्य अध्कर्मा वायु-विशेष, प्राण-वायु ; ( गउड )। जवय े पुं [दे] यव का श्रद्कुरः (दे ३,४२)। जवली स्त्री [ दे ] जव, वेग ; 🗸 " गच्छंति गरुयनेहेण पवरतुरयाहिरूडा जवलीए " ( सुपा २७६ )। जववारय [दे] देखो जवरय. ; ( पंचा ८ )। जबस न [ यवस ] १ तृगा, धास ; " गिहिन्य जबसिम्म" ( उप ७२ ⊏ टी ; उप प्र ८४ )। २ गेहुँ वगैरः धान्य; (आचा २,३,२)। जवा स्त्री [जपा ] १ यल्ली-बिशेय, जवा-पुष्य की बृज्ञ; २ गुड़हल का फूल ; (कुमा)। जवास पुं यवास विज्ञ-विशेष, रक्त पुष्प वाला वृज्ञ-विरोप; "पाउति जवालो " (श्रा २३; परण १)। " जत्रासाकुमुम इ वा " (पगण १७ )। जिव वि [ जिविन् ] १ वेग वाला, वेग-युक्तः ( सुपा जविण ∫ ११२)। २ अश्व, घोड़ा ;ं( राज )। जविय वि [ यापित ] १ गमित, गुजारा हुआ ; २ नाशित; · ( कुमा )। जस पुं [ यशस ] १ कीर्त्त, इज्जत, सुख्याति ; (ग्रीप ; कुमा )। २ संयम, त्याग, विरति ; (वव १ ; दस ४, २)। ३ विनय; (उत्त ३)। <sup>'</sup>४ भगवान त्रमन्तनाथ का प्रथम शिब्य ; (सम १५२) । १ भगवान् पार्थनाथ का ब्राठवाँ प्रवान शिब्य ; (कप्प)। °िकत्ति स्त्री [°कीर्त्ति ] सुख्याति, सुप्रसिद्धि; ( सूत्र १, ६; त्राच १)। भृ १ पुं िभद्र स्वनाम-ख्यात एक जैन ब्राचार्य; (कप्प; सार्ध १३)। °म, मंत वि [ °वत् ]

१ यशस्त्री, इज्जतहार, कीर्ति वाला ; (पगह १,४)। २ पुं स्त्रनाम-प्रसिद्ध एक कुलकर पुरुष ; (सम १५०)। °वई स्रो [°वतो] १ द्वितीय चक्रवर्ती सगर-राज की माता ; (सम ११२)। २ तृतीयां, ब्राष्ट्रमी ब्रौरं त्रयोदशी की रात्र ; ( चंद १० )। °वम्म पुं [ °वर्मन् ] स्वनाम-ख्यात नृप-विशेष; ( गउड ) । **ंवाय** पुं ['वाद ] साधु-वाद, यशोगान, प्रशंसा ; ( उप ६८६ टीं )। °विजय पुं [ ° विजय] विकप की अग्रारहर्गी शताव्दी का एक जैन मुप्रसिद्ध प्रन्यकार, न्यायाचार्य श्रीमान् यशोविजय उपा-ध्यायः (राज)। हर पुं िधर ] १ भारतवर्ष का भत कालिक अठारहवाँ जिन-देव ; (पत्र ८)। २ भारत वर्ष के एक भावी जिन-देव: (पव ४६)। ३ एक राज-कुमार ; (धम्म )। ४ पन्न का पाँचओं दिन ; ( जं ७ )। ५ वि. यश को धारण करने वाला, यशस्त्री ; ( जीव ३ )। देखो जसो°। जसद पुं [ जसद ] धानु-विशेष, जस्ता; ( राज )। जसा स्त्री [ यशा] कपिलमुनि की माता; ( उत ८ )। जस्रो° देखो जस । 'आ स्त्री ['दा] १ नन्द-नामक गोप की पत्नी क्र (गा ११२; ६५७)। २ भगत्रान् महावीर की पत्नी; (कप्प )। °कामि वि [ 'कामिन् ] यश चाहने वाला; (दस २)। °कित्तिनाम न [°कीर्त्तिनामन् ] कर्म-विशेष जिसके प्रभाव से मुगरा फैलता है ; (सम ६७)। °धर पुं [ °धर ] १ धरणेन्द्र के अक्ष-सेन्य का अधिपति द्वः; (ठा ४, १)। २ न् ग्रै वेयक देवलोक का प्रस्तटः; (इक)। हरा स्वी [ धरा] १ दिल्ल रचक पर्वत पर रहने वाली एक दिशा कुमारी देवी; (ठा ८)। २ जम्बू-वृक्त विशेष, सुदर्शनाः ( जीव ३) । ३ पक्त की चौथी रात्रि; (जो ४)। जह सक [हा ] लाग देना, छोड़ देना। जहह ; (पि ६७)। वक्र--जहंत; (वव ३)। क्र--जहंणिज्ज; (राज)। संक्र-जहित्ता; (पि ४८२)। जह ग्र [ यत्र ] जहां, जिसमें ; ( हे २, १६१ )। जह त्र [यथा ] जिस तरह से, जैते ; ( ठा ३, १ ; स्वप्न २०)। °व्यकम न [बुक्तम] क्रम के अनुसार, अनुक्रम; (पंचा ६)। °क्खाय देखा अह-क्खाय; ( ग्रावम )। **ेंहिय वि [ ेंस्थित ]** वास्तविक, संयः, ( सुर १, १६२ ; मुपा ५० )। °तथ वि [ °र्थ ] वास्तविक, सञ्च ; ( पंचा १४)। 'त्थनाम वि [ 'र्थनामन् ] नाम के अनुसार

गुण वाला, अन्वर्थ ; (आ १६)। °त्थवाइ िर्थवादिन् ] सत्य-वक्ता ; ( सुर १४, १६ ) । <sup>°</sup>प्प न [ याधात्म्य ] वास्तविकता, सत्यता ; ( राज )। °रिह न [ °र्ह ] उचितता के अनुसार ह ( सुपा १६२ )। °विद्ये वि [ °वृत्त] सत्य, यथार्थ; (सुपा ५२६ )। °विहि .पुंस्त्री [ °चिधि ] विधि के अनुसार ; "नहगामिणिपमुहाओ ·जहिवहिषा साहियव्वात्रो'' (सुर ३, २८) १ °संख न िंसंख्य ] संख्या के कम से, क्रमानुवार ; ( नाट )। देखी जहा=यथा । जहण न जिधन ] कमर के नीचे का भाग; (गा १९६; णाया १, ६ )। जहणरोह पुं [ दे ] कर, जंवा, जाँघ ; ( दं ३, ४४ )। जहणूसंच ) न[दे] अर्थोरुक, जवनांशुक, स्त्री को 🗸 पहनने का वस्त्र-विरोव ; (दे३,४४; पड्)। जहण्ण ) वि [जघन्य] निकृत्र्य, होन, अधम, नोचः (सम ८ः; जहन्न रेभग; ठा १, १ ; जी ३८ ; दं६ )। जहा देखो जह = हा। जहाइ; (पि ३४०)। संकृ --जहाइसा, जहाय ; ( सुत्र १, २, १; पि ४६१ )। जहा देखो जह=यथा ; (हे १,६७; कुमा) जुत्त वि ियुक्त ] यथोचित, योग्य; (सुर २, २०१)। 'जेंह न [ °ज्येष्ठ ] ज्येष्टता के कम से; (त्रणु )। "णामय वि [ °नामक ] जिसका नाम न कहा गया हा, श्रनिर्दिष्ट-नामा, कोई; (जीव ३)। °तन्त्र न [ °तथ्य] सत्य, वास्तविक; (ब्राचा)। °तह न [ ंतध] सत्य, वास्तविक; (राज)। °तह्न [याथातथ्य] १ वास्तविकता, सत्यताः "जाणासि गां भिक्ख जहातहेणं '' (स्त्र १, ६)। २ 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्र का एक अध्ययन ; (स्थ १, १३)। °पवहकरण न [ 'प्रवृत्तकरण] श्रात्मा का परिणाम-विशेव; ( श्राचा)। °भ्य वि ि°भूत ] सच्चा, वास्तविकः; ( णाया १, १ )। °राइणिया स्त्री [°रात्निकता] ज्येज्यता के क्रम से, वड्यन के अनुसार; (कस)। °रुह देखो जह-रिह; (स ४६३)। °िवत्त न [ ° वृत्त ] जैसा हुआ हो वैसा, यथार्थ; (स २४)। ेंसत्ति स्रीन [ ेशक्ति शिक्त के अनुसार; ( पंचा ३ )। जहाजाय विं [दे यथाजात ] जड़, मूर्ख, वेवकूक ; (दे ्र, ४.१ ; पएह १, ३ )। ज़िहि वेखो जह=यत्र; (हे २, १६१; गा १३१; जहिं ∫ प्रास् १६ )।

जिह्निक न [ यथेन्छ ] इच्छा के अनुसार ; (सुपा १६ ; पिंग )। जहिच्छिय न [ यथेप्सित ] इच्छानुकून, इच्छानुसार ; (पंचा १)। जहिन्छिया सी [ यद्गन्छा ] मर्खी, स्वेन्छा, स्वन्छन्द्ता ; ( गा ४१३ : विसे ३१६ ; स ३३२ )। जिहिट्टिल पुं [ युधिष्टिर] पाण्डु-राज का जेय्ट पागडव ; ( हे १, १०७:; प्राप्र ) । जिहिमा स्त्री दि विदस्य पुरुष की वनाई हुई गाथा ; (द ३, ४२ )। जदृद्धिल देखां जिहिट्टिल ; (हे १, ६६ ; १०७ )। जहुत्त न [ यथोक्त ] कथनानुपार ; ( पडि )। जहेअ ब्र यथैव ] जेंसे ही ; ( सं ६, १६ )। जहेच्छ देखो जहिच्छ; (गा ==२)। जहोइय न [ यथोदित ] कथितानुसार ; ( धर्म ३ )। ) न [ यथोचित ] योग्यता के अनुसार ; ( से जहोन्चिय 🕽 ८, १ ; सुपा ४७१ )। जा श्रक [ जन्] उत्पन्न होना । जाश्रइ; ( हे ४, १२६)। वक् -- जायंत ; (कुमा)। संकृ-- " एक्के च्चिय निन्त्रिगणा पुगो पुगो जाइउं च मरिलं च" (स १३०)। जा सक् [ या ] १ जाना, गमन करना । २ प्राप्त करना । ३ जानना । जाइ; ( सुपा ३०१ ) । जंति ; ( महा ) । वक्ट---जंतः (तुर ३, १४३: १०, ११७)। कवक्र—जाइज्जमाणः (पह १,४)। जा देखो जाव=यावत् ; (हे १, २७१; कुमा ; सुर १४, १३५)। जाअर देखो जागर : ( मुद्रा १८७ )। जाइ ह्यी [जाति] १ पुष्प-विशेष, मालती; (कुमा)। २ सामान्य नैयायिकों के मत से एक धर्म-विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुब्य का मनुज्यत्व, गो का गोत्व; (विसे १६०१)। ३ जात, कुल, गोल, वंश, ज्ञाति; (टा ४, २; सूत्र ६, १३; कुमा )। ४ उत्पत्ति, जन्मं ; ( उत ३; पिंड )। ५ ज्ञिस्य, व्राह्मण, वैरय यादि जाति ; (उत्त ३)। ६ पुष्प-प्रधान वृत्त, जाई का पेड़ ; (पराण १)। ७ मद्य-विशेष ; (विपा १,२)। °आजीव पुं [ °आजीव ] जाति की समानता वतला कर भिद्गा प्राप्त करने वाला साबु; ( ठा ४, १ )। °थेर पुं [ °स्थविर ] साठ वर्ष की उन्न का मुनि; ( ठा ३,

२ )। °नाम न [ 'नामन् ] कर्म-विशेषः ( सम ६७ )। ्र प्रसण्णा स्त्री [ 'प्रसन्ता ] जाति के पुर्व्यों से वासित मदिरा ; ( जीव ३ )। °फ छ न [ °फ छ ] १ वृज्ञ-विशेष; .२ फल-विरोष, जायफल, एक गर्म मसाला; (सुर १३,३३; सण्)। °मंत वि वि निमत् । उच्च जाति काः (त्राचा २, ४, ·२)। °मय पुं [°मद ] जाति का अभिमानः ( ठा १० )। °वत्तिया स्री [ °पत्रिका ] १ सुगन्धि फल वाला वृत्त-विशेष ; २ फल-बिशेष, एक गर्म मसाला ; ( सण् )। °सर पुं [ °स्मर ] १ पूर्व जन्म की स्पृति ; २ वि पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला, पूर्व-जन्म का ज्ञान वाला; " जाइसराइ मन्ने इमाइं नयणाइं सयललायस्स " ( सुर ४, २०८ )। °सरण न [°स्मरण ] पूर्व जन्म की स्थितिः (उत्त १६ ) । °स्सर देखो °सर; (कप्प: विसे १६७१; उप २२० टो) ।√ जाइ देखो जाया ; ( पड् )। जाइ स्त्री [दे] १ मदिरा, सुरा, दारू; (दे ३, ४४)। २ मदिरा-विशेषः (विपा १, २)। जाइ वि | यायिन् | जाने वाला; ( ठा ४, ३ )। जाइअ वि [ याचित ] प्रार्थित, माँगा हुआ; ( विसे २५०४; गा १६५)। जाइच्छिय वि [ याद्वच्छिकः] स्वेच्छा-निर्मितः ; ( विसे २१ ) । जाइङ्जंत देखो जाय=यातय । जाइउजंत ो देखो जाय=याच् I जाइज्जमाण 🕽 जाइणी स्त्री [ याकिनी ] एक जैन साध्त्री, जिसको सुप्रसिद्ध जैन प्रनथकार श्री हरिभद्रसूरि अपनी धर्म-माता समभः-ते थे ; ( उप १०३६ )। जाड म्र [ जातु ] किसी तरह ; (उप ५४७)। °कण्ण पुं िकार्णी पूर्वभद्रपदा नज्जन का गोत्र ; ( इक )। जाउया स्त्री [ यातृका ] देवर-पत्नी, पति के छोटे भाई की स्त्री ; ( णाया १, १६ )। ्रजांडर पुं [ दे ] कपित्थ वृत्त ; ( दे ३, ४४ ) । : जाउल पुं [ जातुल ] बल्ली-बिशेष; (पएण १—पत्र ३२ )। जाउहाण gं [ यातुजान ] राच्स ; ( उप १०३१ टी ; पाय्र )। जाग पुं [ याग ] १ यज्ञ, , अध्वर, होम, हवन ; ( पडम १४, ४७; स १७१)। २ देव-पुजा; ( णाया १,१)।

जागर अक [ जागृ ] जागना, निदा-त्याग करना । जागरइ: ( षड् )। वक्र—जागरमाण ; ( विसे २०१६ )। हेक्र— जरगरित्तष्ट, जागरेत्तष् ; ( कृष्य ; कस ) । . जागर वि [ जागर ] १. जागने वाला, जागता ; ( श्राचा ; कप्प ; श्रा २४ )। २ पुं. जागरण, निद्रा-त्थाग ; ( मुद्रा १८७; भग १२, २ ; सुर १३, ६७) । जागरइत्तु वि [ जागरितु ] जागने वाला ; ( श्रा २३ )। जागरिअ वि [ जागृत ] जागा हुआ, निदा-रहित, प्रवुद्ध ; ( साया १, १६ ; श्रा २१ )। जागरिअ वि जागरिक निदा-रहित ; ( भग १२,२ )। जागरिया स्त्री [जागरिका, जागर्या] जागरण, निदा-त्यागः (गुाया १, १; औप)। र्जाडी स्री दि ] गुल्म; लता-प्रतान ; ( दे ३, ४४ )। जाण सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान प्राप्त करेना, समभना । जागाइ; ( हे ४, ७ ) । वक्क---**जाणंत, जाणमाण**; (कप्प; विपा १, १)। संक्र—जाणिऊण, जाणित्ता, जाणित्तुः (पि १८६, महा; भग)। हेक् —जाणिउं; (पि १७६)। क्र---जाणियव्य ; (भग ; ग्रंत १२ )। जाण पुंन [ यान ] १ स्थादि वाहन, सवारी ; ( श्रीप ; परह २, ५; ठा ४, ३)।२ यान-पात्र, नौका, जहाज ; "नागं संसारसमुद्दतारले वंधुरं जाणं" ( पुण्म ३७ )। ३ गमन, गति ; (राज )। °पत्त, °वत्त न [ °पात्र] जहाज, नौका; (निम ५; सुर १३, ३१)। °साला स्त्री[ °शाला ] १ तवेला; २ वाहन वनाने का कारखामा; (श्रीप; श्राचा २,२,२)। जाण न [ ज्ञान ] ज्ञान, बोध, समकः ; (भगः कुमा )। जाण° वि [ जानत् ] जानता हुआ ; "जाणं काएण णाउद्दी" ( सूत्र १, १, १ )। "त्रासुपर्णेण जाणया" ( श्राचा )। जाणई स्वी जिनकी ] सीता, राम-पत्नी ; (पडम १०६, १८; से ६, ६)। जाणग वि [ ज्ञायक ] जानकार, ज्ञानी, जानने वाला; (सुत्र १, १, १ ; महा ; सुर १०, ६४ )। जाणगी देखो जाणई ; ( पउम ११७, १८ ) । र्जाणण न दि] वरात, गुजराती में " जान" ; "जो तदवत्थाए समुचित्रोति जाणणणाइत्रो" (उप ५६७ टी)। जाणण न [ज्ञान] जानना, जानकारी, समक्त, बोध; (हे ४, ७; उप पृ २३; सुपा४१६; सुर १०, ७१; स्यग् १४; महा )। जाणणया )स्री ऊपर देखो; ( उप ४१६ ; विसे २१४८; ∫ यणु; यावू ३)। जाणणा

जाणय देखो जाणग ; (भग ; महा )। जाणय वि [ ज्ञापक ] जनाने वाला, समभाने-वाला; ( श्रीप)। जाणया हो [ ज्ञान ] ज्ञान, समभ , जानकारी ; "एएसिं . पथाणं जागायाए सवगायाए" ( भग )। जाणवय वि [ जानपद ] १ देश में उत्पन्न, देश-संबन्धी; (भग; णाया १, १-पत्र १)। जाणाच सक [ ज्ञापय् ] ज्ञान कराना, जनाना। जागावइ, जाणांत्रेइ ; ( कुमा ; महा ) । हेक - जाणाविउं, जाणावेडं ; ( वि ४४१ )। इ--जाणावेयव्य ; ( उप पृ २२ )। जाणावण न [ ज्ञापन ] ज्ञापन, वे।धन ; ( पटम ११, ८८; सुपा ६०६ )। जाणावणा ) स्त्री [ज्ञापनी ] विद्या-विशेष ; ( उप पृ जाणावणी 🕽 ४२; महा )। जाणाविय वि [ ज्ञापित] जनाया, विज्ञापित, मालूम कराया, निवेदित; (सुपा ३४६; आवम )। जाणि वि [ ज्ञानिन् ] ज्ञाता, जानकार ; ( कुमा )। जाणिअ वि [ ज्ञात ] जाना हुत्रा, विदिन ; ( सुर ४, २१४; ७, २६)। जाणुन [जानु] १ घोंट्र, बुटना ; २ ऊरु श्रोर जंघा का मध्य भाग; (तंदु; निर १, ३; गाया १, २)। जाणु ) वि [ ज्ञायक ] जानने वाला, ज्ञाता, जानकार ; जाणुअ ∫ ( ठा ३, ४ ; णाया १, १३ )। जाणे य [ जाने ] उत्प्रेचा-स्चक अन्यय, माना ; ( य्रिभ 940)1 जाम सक [ मृज् ] मार्जन करना, सफा करना । जामइ ; । ( नाट—प्राप्र ः० टी )। जाम वुं [ याम ] १ प्रहर, तीन घण्टा का समय; (सम ४४; सुर ३, २४२ )। २ यम, ऋहिंसा आदि पाँच त्रत ; ३ उम्र विशेष, ग्राठ से वतीस, वतीस से लाठ ग्रीर साठ से ग्रविक वर्ष की उन्न ; ( श्राचा )। ४ वि यम-संवन्धो, जमराज का ; ( सुपा ४०१ )। °इस्त वि [ °वत् ] १ प्रहर वाला; (हे २, १५६)। २ पुं प्राहरिक, पहरेदार, यामिकः ( सुपा ४)। °दिसा स्रो [ °दिश् ] दित्तण दिशा; (सुपा 🙎 ४०१ )। °वई स्रो [ °वतो ] रात्रि, रात ; ( गउड )। जाम देखो जाव = यावत् ; ( त्रारा ३३ )। जामाउ ) पुं [ जामात्, क्त ] जामाता, लड़की का पति ; जामाउय ( पडम ५६, ४ ; हे १, १३१ ; गा ६५३ )।

जामि स्त्री [ जामि, यामि ] वहिन, भगिनी ; ( राज ) । जामिग पुं [ यामिक ] प्राहरिक, पहेरदार; ( उप ८३३)। जामिणी र्चा [ यामिनी ] गत्रि, रात ; ( डप ७२≒ टी) । जामिल्ल देखी जामिग ; ( सुपा १४६ ; २६६ )। 🕚 🤺 जाय सक [ याच् ] प्रार्थना करना, माँगना । वरु 🕒 जायंत; (पण्ह १, ३) । क्यक्त- जाइज्जंत; (पटम ४, ६८)। जाय नक [ यातयु ] पीइना, यन्त्रणा करना । जाएइ : ( ख्य )। क्यक्रं -- जाइडअंत; ( पण्ह १, १ )। जाय दंखो जाग ; ( णाया १,१ )। जाय वि[ जात ] १ उत्पन्न, जो पैदा हुत्रा हो; (य ६) । २ न् समृह, संघात; (दंस ४) । ३ भेद, प्रकार ; (टा ९०; निचू १६)। ४ वि. प्रकृत; ( थ्रोप) । ५ पुं. लड़का. पुत्र; (भग ६, ३३ ; सुपा २७६ ) । ६ न. बच्चा, संतान ; " जायं तीए जङ् कहिव जायए पुननजीगेण" (मुपा ५६८)। ॰ जन्म, उत्पत्तिः; ( गाया १, १ )। कम्म न [ कम्मनु] १ प्रस्ति-कर्म ; ( गाया १, १ )। २ संस्कार-विशेष ; (वसु)। 'तेय पुं ['तेजस्] ग्राग्न, विह्नः ( सम ४० )। °निद्या स्त्री [ 'निद्रुता] मत-बत्सा स्त्री ; ( विपा १, २)। वि [ मूक] जन्म सं मूकः (विपा १, १)। रूच न [ रूप] १ सुवर्ण, सोना; ( ग्रोप )। २ रूप्य, चाँदी; (उत ३४)। ३ मुवर्गा-निर्मित ; (सम ६४ )। °वेय पुं [°वेदस्] ग्रग्नि, वहि्न ; ( उत २२ )। जाय वि [ यात ] गत, गया हुया ; ( सूथ १, ३, १ )। २ प्राप्त ; ( स्थ्र १, १० )। ३ न गमन, गति; (य्राचा)। जायग वि [ याचक ] १ माँगने वाला ; २ पुं. भिज्क ; ( श्रा २३: सुपा ४१० )। जायग वि [ याजक ] यह करने वाला ; (उत २४, ६ )। जायण न [याचन] याचना, प्रार्थना ; (श्रा १४; प्रति ६१)। जायण न [ यातन ] कदर्थन, पीड़न ; ( पण्ह १, २ ) । जायणया ) स्त्री [ याचना ] याचना, प्रार्थना, माँगना ; जायणा ∫( उप पृ ३०२ ; सम ४० ; स २६१ )। जायणा स्त्री [ यातना ] कदर्थना, पीड़ा; ( पएइ १, १ )। जायणी हो [ याचनी ] प्रार्थना की भाषा ; ( ठा ४,१ )। जायव पुंसी यादव व यदुवंश में उत्पन्न, यदुवंशीय ; ( णाया १, १६ ; पडम २०, १६ )। जाया स्त्री [ जाया ] स्त्री, श्रीरत; ( गा ६; सुपा ३८८ )। जाया देखो जत्ता ; (पगहंसू २, ४ ; ग्र १, ७ )।

```
जाया स्त्री [जाता] चमरन्द्र
                              यादि इन्द्रों की वाहच
   परिषत्; (भग; ठा ३, २)।
 जायाइ पुं [ यायाजिन् ] यज्ञ-कर्ता, याजक ; ( उत्त
   २४, १ )।
 (ज़ार पुं[जार] १ उपपति; (हे १, १७७)। २ मणि
   का लच्चग्य-विशेष ; ( जीव ३ )।
  जारिच्छ वि [ यादृक्ष ] अपर देखो ; ( प्रामा )।
 जारिस वि [ यादूश ] जैसा, जिस तरह का; (हे १,१४२)।
 जारेकण्ह न [ जारेकृष्ण ] गोत्र-विशेष, जा वाशिष्ठ गोत्र
  की एक शाखा है; ( ठा ७ )।
 जाल सक [ ज्वालय् ] जलाना, दग्ध करना। "तीं
  जलियजलगजालावलीसु जालेमि नियदेहं " ( महा )।
  संक्र-जालेचि ; ( महा )।
 जाल न [ जाल ] १ समूह, संघात ; ( सुर ४, १३४ ;
  स ४४३)। २ माला का समूह, दाम-निकर ; (राय)।
  ्३ क़ारीगरी वाले छिद्रों से युक्त गृहांरा, गवान्त-विशेष; (ग्रीप;
  णाया १, १)। ४ मछली वगैरः पकड़ने की जाल, पाश-
  विशेष; (पण्ह १, १; ४)। ५ पर का आभूषण-
√विरोप ; (श्रीप )। °कडग पुं [°कटक ] १ सच्छिद्र
  गवाचों का समूह ; २ सिन्छद्र गवाचा-समृह से अलंकत
  प्रदेश ; ( जीव ३ )। 'धरग न [ 'गृहक ] सिन्छ्द
  गवाचा वाला मकान ; ( राय ; गाया १, २ )। °पंजर
  न [ ंपञ्जर ] गवान ; (जीव ३)। ंहरग देखो
  °घरग ; ( श्रीप )।
 जाल पुं [ ज्वाल ] ज्वाला, श्रिप्त-शिखां : ( सुर ३, १८८ :
  जी ६ )।
 जालंतर न [ जालान्तर ] सिन्छद्र गवाचा का मध्यभाग ;
  (सम १३७)।
 जालंधर पुं [ जालन्धर ] १ पंजाव का एक स्वनाम-ख्यात
  .शहर ; (भिव )। २ न गोत्र-विरोष ; (कप्प )।
 जालंधरायण न जालन्धरायण व गोत्र-विशेष ; ( श्राचा
  .२, ३ )।
्र जालग देखो जाल = जाल ; ( पग्ह १, १ ; १ ; श्रीप ;
  गाया १,१)।
 जालघडिआ स्त्री [ दे ] चन्द्रशाला, अद्यालिका; (दे ३,४६)।
 जालय देखो जाल = जाल ; ( गडड )।
 जाला सी [ ज्वाला ] १ अप्रि की शिखा ; ( आचा ;
  सुर २, २४६ )। २ नवम चक्कवृत्ती की माता ; (सम
```

```
१५२)। ३ भगत्रान् चन्द्रप्रभ की
                                      शासन-देवी :
  (संति ६)।
जाला त्र [ यदा ] जिस समय, जिस काल में ; '' ताला
  जाअंति गुणा, जाला ते सहिअएहिं घेप्पंति " (हे २,६४)।
जालाउ पुं [ जालायुष् ] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( राज ) ।
जालाव सक [ ज्वालय् ] जलाना,: दाह देना । वक्र--
 जालावंत ; ( महानि ७ )।
जालाविअ वि [ ज्वालित ] ्जलाया हुत्रा ; ( सुपा
  958) 1
जािळ पुं 🗓 जािळ ] १ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने
 भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी; ( अनु १ )। २
 श्रीकृष्ण का एक पुत्र, जिसने दीचा ले कर रात्र जय पर्वत
 पर मुक्ति पाई थी ; ( अंत १४ )।
जालिय पुं [ जालिक ] जाल-जीवि, वागुरिक ; ( गउड ) ।
जालिय वि [ ज्वालित ] जलाया हुया , सुलगाया हुया ;
  ( उव ; उप ५६७ टी )।
जालिया स्त्री [ जालिका ] १ कन्चुक ; ( पण्ह १, ३—
 पत्र ४४ ; गडह )। २ वृन्त ; (राज )।
जालुग्गाल पुं [ जालोद्गाल ] मञ्जी पकड़ने का साधन-
 विशेष; ( अभि १८३ )।
जाच सक [ यापय् ] १ गमन करना, गुजारना । २ वरतना ।
  ३ शरीर का प्रतिपालन करना। जावइ ; ( ग्राचा )।
 जावेइ ; (हे ४, ४०)। जायए ; (सूत्र १, १, ३)।
जाव ग्र [यावत्] इन ग्रथीं का सुचक श्रव्यय ; — १
 परिमाण ; २ मर्यादा ; ३ अवधारण, निश्चय ; " जावदयं
 परिमाणे मञ्जायाएकधारणे चेइ " (विसे ३५१६; गाया
  १, ७)। °ज्ञीव स्त्रीन [°ज्जीव] जीवन पर्यन्त ;
  (ब्राचा)। स्त्री-- वा; (विसे ३५१८; ब्रोप)।
 °ज्जीविय वि [°ज्जीविक] यावजीव-संवन्धी; (स ४४१)।
 देखो जावं।
जाव पुं [ जाप ] मन ही मन वार वार देवता का स्मरण,
 मुन्त्रं का उचारण ; (सुर ६, १७४; सुपा १७१)।
र्जावइ पुं [ दे ] बृत्त-विशेष ; ( परण १---पत्र ३४ )।
जावइअ वि [ यावत् ] जितना ; " जावइया वयणपहा"
 (सम्म १४४; भत्त ६४)।
जावं देखो जाव; (पउम ६८, ४०)। °ताव अ [°तावत्]
 १ गणित्-विशेष ; २ गुणाकार ; ( ठा १० )।
जावंत देखो जावइअ ; (भग १, १)।
```

जावग देखो जावय=यापक ; ( दसनि १ )। जावण न [ यापन ] १ वीताना, गुजारना ; २ दूर करना, हटाना : ( उप ३२० टो )। जावणा स्त्री [ यापना ] ऊपर देखो; ( उप ७२८ टी )। जावणिज्ज वि [ यापनीय ] १ जो वीताया जाय, गुजारने योग्य । २ शक्ति-युवत ; " जाविण्जाए णिसीहित्राए " (पिड )। °तंत न [ °तन्त्र ] ग्रन्थ-विशेष ; (धर्म २)। जावय वि [ यापक] १ वीताने वाला । २ पुं. तर्क-शास-प्रसिद्ध काल-चेपक हेतु ; ( ठा ४, ३ )। जावय वि [ जापक ] जीताने वाला; "जिणागं जावयागं" (पडि)। जावय पुं [ यावक ] अलक्तक, अलता, लाख का रंग; (गडड ; सुपा ६६ ) । जावसिय वि [यावसिक] १ धान्य से गुजारा करने वाला; (वृह १)। २ घास-वाहक ; ( स्रोघ २३८)। जाविय वि [ यापित ] बीताया हुआ ; ( गाया १, १७ )। जास पुं [ जाप ] पिशाच-विशेष ; ( राज )। जासुमण ) पुं [ जपासुमनस् ] १ जपाका वृत्त, पुण्य-जासुमिण रिधान यृत्त ; (पणण १ ; णाया १,१)। २ जासुयण न जपाकाफूल ; ( णाया १, १ ; कप्प)। जाहग पुं [ जाहक ] जन्तु-विशेष, जिसके शरीर में काँटे होते हैं, साही ; (पण्ह न, १ ; विसे १४४४ )। जाहत्थ न [याथाथ्ये] सत्यपन, वास्तविकता ; (विसे 9308)1 जाहासंख देखो जहा-संख; " जाहासंखिममीणं नियकज्जं साहवात्रो य " ( उप १७६ )। जाहे ब्र [यदा] जिस समय, जव; (हे ३, ६४; महा; गा ١ ( 23 जि ( भ्रप ) देखो एच = एव; ( हे ४, ४२०; कुमा; वज्जा १४)। जिअ अक जिव ] जीना, प्राण-धारण करना । जिअइ, जित्ररः (हे १, १०१)। वक्त-जिअंतः (गा ६१७)। जिअ पुं [ जीव:] त्रात्मा, प्राग्गी, चेतन ; ( सुर २, ११३ ; जी ६; प्रासू ११४; १३० )। °लोआ पुं [ °लोका ] संसार, दुनियाँ ; ( सुर १२, १४३ )। जिअ वि [ जित ] १ जीता हुआ, पराभूत, अभिभूत ; (कुमा; सुर ३, ३२ )। २ परिचित ; (विसे १४७२ )। °टप पुं िंग्टमन् ] जितेन्द्रिय, संयमी; ( सुपा २ ०६ )। भाग्र

षुं [ °भानु ] गचस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति ; (पडम ४, २४६)। °सत्तु युं [°शत्रु ] १ भगवान् अजितनाथ का पिता; (सम १५०)। २ तृप विरोप; (महा; विपा १, ४)। 'सेण पुं ['सेन] १ जैन याचार्य-विरोप ; २ नृप-विशेप ; ३ एक चक्रती राजा; ४ स्वनाम-रे ख्यात एक कुलकर; ( राज)। "रि पुं [ारि ] भगवान् संभवनाथजी का पिता; (सम १५०)। जिअंती स्त्री [ जीवन्ती ] वल्ली-विशेष; (पगण १)। जिअच वि [जीतचत्] जय-प्राप्तः (पग्ह १,१)। जिइंदिय ) वि [जितेन्द्रिय ] इन्द्रियों को वश में रखने जिएंदिय ∫ वाला, संयमी; ( पडम १४, ३६ ; हे ४, २८७.)। जिंघ सक [ द्या ] स् वना, गन्ध लेना । क्र-जिंघणिज्ज ; (कप्प)। जिंघण न [ ঘ্রাण ] सुँधना, गन्ध-प्रह्ण ; ( स ५७७ )। जिंघणा सी [ घ्राण ] ऊपर देखो ; ( य्रोघ ३०६ )। जिंघिअ वि [ ब्रात ] सुँघा हुया ; ( पात्र )। ्रिजेंडह पुंन [ दे ] कन्दुक, गेंद; " जिंडहगेट्टिब्राइरमण—"र् (पव ३८; धर्म २)। जिंभ ) देखो जंभाय। जिंभ; (ग्रमि २४१)। वक्त---जिंभाअ∫ जिंभाअंतः ( से ११, ३०)। जिंभिया सी [ जुम्भा ] जम्माई, जुम्भण, मुख विकाश ; (सुपा ५८३)। जिग्घ देखो जिंघ। जिग्घइ; ( निचु १ )। जिग्घिअ वि [ दे ] ब्रात, सुँघा हुआ; (दे ३,४६)। जिच्च रे देखो जिण = जि। जिच्चमाण जिट्ठ वि [ ज्येष्ठ ] १ महान्, वृद्ध, वड़ा; (सुपा २३४ ; कस्म ४, ८६ )। २ श्रेष्ठ, उत्तम । ३ पुं वड़ा भाई ; " जिंद्र व र्काण हुं पि हुं ' (धर्म २) । °भूइ पुं िभूति ] जैन साधु-विशेष ; (ती १७)। भूली हो [ भूली] ज्येष्ट मास की पूर्णिमा ; ( इक )। जिट्ठ पुं [ ज्येष्ठ ] मास-विशेष ; ( राज )। जिट्टा स्त्री [ उथेष्ठा ] १ भगवान् महावीर की पुत्री ; २ भग-वान् महावीर की भगिनी ; (विसे २३०७)। ३ नंत्रल-विशेष; (जं१)। देखो जेहा।

जिद्वाणी स्त्री [ उपेष्टा ] वड़े भाई की पत्नी ; (सुपा ४८७)। जिण सक [ जि ] जीतना, वश करना । जिणाइ ; (हे ४, २४१ ; महा )। कर्म--जििएज्जइ, जिञ्बइ ; (हे ४, २४२)। वक् - जिणंत, जिणयंत; (पि ४७३; पडम १११, १७ )। कवकृ—जिञ्चमाण ; ( उत ७, २२)। संक्र-जिणित्ता, जिणिऊण, जिणेऊण, जैऊण, जैउअरण; ( रि ; हे ४, २४१ ; पड् ; कुमा )। हेक्र—जिणिउं, जेउं; ( सुर १, १३० ; रंभा )। ह--जिच्च, जिणेयव्य, जेयव्य ; (उत ७, २२ ; पउम १६, १६ ; सुर १४, ७६ )। जिण पुं [ जिन ] १ राग ग्रादि ग्रन्तरङ्ग रात्रु ग्रों को जीतने वाला, ऋईन् देव, तीर्थकर; (सम १; ठा ४, १ ; सम्म १)। २ बुद्ध देव, बुद्ध भगवान् ; (दे १, ४)। ३ केवल-ज्ञानो, सर्वज्ञः (पगण १) i ४ चौदह पूर्व अन्थों का जान-कार; ( उत्त १ )। १ जैन साधु-विशेष, जिनकल्गी मुनि ; ६ अवधि-ज्ञान यादि अतीन्द्रिय ज्ञान वाला ; (पंचा ४ ; टा २, ४)। ७ वि. जीतने वाला; (पंचा ३, २०)। ्°इंद पुं[ °इन्द्र ] ब्रर्हन् देव ; (सुर ४, ⊏१ )। °काया पुं | °करुप | एक प्रकार के जैन मुनिय्रों का याचार, चारित्र-विशेष; ( ठा ३, ४ ; वृह १ )। °किप्पिय पुं [°किल्पिक] एक प्रकार का जैन मुनि; ( ब्रोप्त. ६६६ )। ° किरिया स्त्री िक्रिया ] जिन-देव का वतताया हुआ धर्मानुब्छानः (पंचन १)। °घरन [ °गृह ] जिन-मन्दिर ; (भग २, ८; णाया १, १६--पत २१०)। °चंद पुं [ °चन्द्र ] १ जिन-देव, ग्रर्हन् देव ; ( कम्म ३, १; ग्रजि २६ ) । २ स्त्र-नाम-ख्यात जैन ब्राचार्य-विशेष ; ( गु १२ ; सण ) । °जना स्त्री [ °यात्रा ] ब्राईन देव की पूजा के उपलच्च में किया जाता उत्सव विशेष, रथ-याता ; (पंचा ७)। °णाम न िंनामन् ] कर्म-विरोव जिसके प्रभाव से जीव तीर्थकर हाता है ; (राज)। °द्त्त पुं [°द्त्त] १ स्त्रनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य-विशेषः ( गग २६ ; सार्घ १५० )। २ स्वनाम-ख्यात एक जैन श्रेग्डी; ( पडम २०, ११६ )। दुव्य न [ °द्रव्य ] जिन-मन्दिर-सम्बन्धो धनादि वस्तु ; "वड्ढंतो जिणद्व्यं तित्थगरतं लहइ जीवो " ( उप ४१८; दंस १)। °दास्त पुं [ °दास ] १ स्व-नाम-प्रसिद्ध एक जैन उपासक; ( ग्राचू ६) । २ स्त्रनाम-रूयात एक जैन मुनि श्रोर श्रन्थकार, निशीय-सूत्र का चूर्णिकार; (निचृ २०)। °देव पुं िंदेच ी १ अर्हन् देव; ( गु ७) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध जैना-

चार्य; ( ग्राक ) । ३ एक जैन उपासक; ( ग्राचू ४ )। °धम्म पुं [ °धम्मं ] र जिनदेव का उपदिष्ट धर्म ; जैन धर्म; (ठा ४, २;हे १, १८७)। °नाह पुं [ °नाथ) जिन-देव, अर्हन् देव; (. सुपा २३४.)। °पडिमा स्त्री [ "प्रतिमा ] ग्रर्हन् देव की मूर्ति; (णाया १, १६---पत्र २१०; राय; जीव ३)। " जिल्पपडिमादंसणेल पडि-बुद्धं " ( दसचू २)। °एवयण न [ °प्रवचन ]जैन त्रागम, जिनदेव-प्रणोत शास्त्र ; (विसे १३४०)। °पसत्थ वि [ प्रशस्त ] तीर्थंकर-भाषित, जिनदेव-कथित; (पण्ह २, १)। °पहु पुं [ 'प्रभु ] जिन-देव, ग्रर्हन् देव ; ( उप ३२० टी )। °पाडिहेर न [ °प्रातिहार्य ] जिन-देव की ग्रर्हता-सूचक देव-कृत ग्रशोक वृज्ञ ग्रादि ग्राठ वाह्य विभूतियाँ, वेये हैं;--- १ अशोक वृत्त, २ सुर-कृत पुब्प-वृद्धि, ३ दिव्य-ध्विन, ४ चामर, ५ सिंहासन, ६ भामगडल, ७ दुन्दुभि-नाद, ८ छत्र; (दंस १)। °पाळिय पुं [ °पाळित ] चम्पा नगरी का निवासी एक श्रेब्डि-पुत्र; ( णाया १, ६)। °विंच न [°विम्व] ज़िन-मृर्ति, जिन-देव की प्रतिमा ; ( पडि ; पंचा ७ )। भड पुं [ भंट] स्वनाम-प्रतिद्ध एक जैन आचार्य, जो सुप्रतिद्ध जैन बन्यकार श्रीहरिभद्र सूरि के गुरू थे: ( सार्ध ४८ )। °भइ पुं [ °भइ] स्वनाम-प्रतिद्ध जैन याचार्य और प्रनथ-कार ; ( ब्राव ४ )। °भवण न [ °भवन ] ब्रर्हन् मन्दिर; (पंचा ४)। "मयन [ "मत] जैन दर्शन ; (पंचा ४)। °माया स्त्री [ °मासू] जिन-देव की जननी ; (सम १४१) । °मुद्दा स्त्री [ °मुद्रा ) जिन-देव जिस तरह से कायोत्सर्ग में रहते हैं उस तग्ह शरीर का विन्यास, ब्रासन-विशेष; (पंचा ३)। °यंद् देखो °चंद; (सुर १, १०; सुपा ७६.)। °रिकखिय पुं [ °रिक्षित ] स्वनाम-रूयात एक सार्थवाह-पुत; ( णाया १, ६ )। °चइ पुं [°पित ] जिन -देव, अर्हन्-देव; ( सुपा ८६ )। °वई स्त्री [°वास्] जिन-देव की वाणी; (वृह १)। °वयण न [°वचन] जिन-देव की वाणी; (ठा ६)। °वयण न [:°वदन:] जिनदेव का मुख; ( श्रीप )। °वर पुं [ °वर ] ऋहिन् देव ; ( पडम ११, ४ ; अजि १ )। **ैवरिंद्** पुं [ **°वरेन्द्र** ] ग्रहंन् देव; ( उप ७७६) । **°व**हलह पुं [ 'चढ्छम] स्वनाम-ख्यात एक जैन ग्राचार्य ग्रीर प्रसिद्ध स्तोत्र-कार ; ( लहुअ १७ )। °वसह पुं [ °वृषम ] अर्हन् देव ; ( राज )। °सकहा स्त्री [°सिवथ ] जिन-देव की त्र्रस्थिः (भग १०, १)। °सासण न [ °शासन ] जैन दर्शन ; ( उत्त १८ ; सूत्र १, ३, ४)। 'हंस पुं [ °हंस ]

```
एक जैन ब्राचार्य ; ( दं ४७ )। °हर देखों °घर; ( पडम
     ११, ३; सुपा ३६१; महा )। हिरिस पुं [हिपे ]
     एक जैन मुनि; ( रयग ६४ )। "ययण नं [ "यतन ]
     जिन-देव का मन्दिर ; ( पंचव ४ )।
   जिणंद देखो जिणिद "सन्वे जिणंदा सुरविंदवंदा" (पडि;
     जी ४८ )।
   जिणण न [ जयन ] जय, जीत ; ( सण )।
   जिणिंद् पुं [ जिनेन्द्र ] जिन भगवान् , ग्रर्हन् देव ; ( प्रास
     १२)। °गिह न [ °गृह ] जिन-मन्दिर ; ( सुर ३, ७२)।
     °चंद् पुं [ °चन्द्र] जिन-देव ; ( प्रउम.६४ , ३६ )।
   जिणिय वि [ जित ] पराभूत, वशीकृत ; ( सुपा ४२२ ; र्यण
     २७ ) [
   जिणिस्सर देखो जिणेसर; ( पंचा १६ )।
   जिणुत्तम पुं [जिनोत्तम ] जिन-देव ; ( श्रजि ४)।
   जिणेस पुं [ जिनेश ] जिन भगवान् , त्रर्हन् देव; ( सुपा
     २६०)।
    जिंगेसर पुं [ जिनेश्वर ] १ जिन देव, ग्रर्हन् देव ; ( पउम
     २, २३ )। २ विकम की ग्यारहवीँ शताब्दी के स्वनाम-ख्यात
     एक प्रसिद्ध जैन याचार्य और यन्थकार ; (सुर १६, २३६;
     सार्घ ७६; गु११)।
   जिण्ण वि [जीर्ण ] १ पुराना, जर्जर ; (हे १, १०२ ;
     चार ४६ : प्रास् ७६ )। २ पचा हुया, " जिगणे भोत्रग्।
     मते " (हे १, १०२ )। ३ ब्रह्म, बूढ़ा; (बृह १ )। स्सेट्डि
     पुं [ °श्रेष्टिन ] १ पुराना रोठ ; २ श्रेष्ठि पद से च्युत ;
     ( ग्राव ४ )।
   जिएण ( भप ) देखो जिअ=ज़ित ; ( पिंग )।
   जिण्णासा स्री [ जिज्ञासा ] जानने की इच्छा; ( पंचा ४)।
   जिण्णिअ ) ( अप ) देखो जिणिय ; ( पि ग )।
   जिएणीं अ

√ जिण्णोव्भवा स्त्री [दे ] द्वी, दूस ; ( दे ३, ४६ )।.

   जिएहु वि [ जिप्णु ] १ जित्वर, जीतने वाला, विजयी ;
     ( प्रामा )। र पुं. मर्जुन, मृज्यम पांडव; ( गुउड)। ३ बिब्गु,
     श्रीकृष्ण ; ४ सूर्य, रवि; १ इन्द्र, देव-नायक ; (हे२,७४)।
   जित्त देखो जिअ = जित ; ( महा ; सुपा ३६१; ६४३ )।
   जित्तिअ २ वि:[ यावत्] जितनाः; ( हे २, १४६; षड् )।
   जित्तिल ∫
```

```
जित्तुल ( अप ) जपर देखो; ( कुमा )।
जिध ( अप ) अ [ यथा ] जैसे, जिस तरह से ; ( हे ४,
 809 ) I
जिन्न देखां जिएण ; ( मुपा ६ )।
जिन्नासिय वि [ जिज्ञासित ] जानने के लिए इष्ट, जानने
 क लिए चाहा हुया ; ( भास ७५ )।
जिन्तुद्धार पुं [ जीणींद्धार ] पुरान श्रीर हेटे-हुटे मन्दिर
 व्यादि को सुधारना ; ( सुपा ३०६ )।
जिन्मा स्त्री [ जिह्ना ] जीभ, रसना ; ( पगह २, ४ ; उप
 ६८६ टी )।
जिन्धिदेय न [जिह्वेन्द्रिय] रसनेन्द्रिय, जीभ ; (रा४,२)।
जिञ्मिया स्त्री [ जिह्निका] १ जोभ ; २ जीभ के आकार
 वाली चीज; (जं४)।
जिम सक [ जिम्, भुज् ] जीमना, भे।जन करना, खाना ।
 जिम ६ ; (हे ४, ११० ; पड्)।
जिम ( ग्रप ) देखो जिध ; ( पड् ; भिव )।
जिमण न [ जेमन, भोजन ] जोमन, भोजन ; ( श्रा १६ ;
 चैत्य ४६ )।
जिमिश्र वि [ जिमित, भुकत ] १ जिसने भोजन किया हुआ
 हो वह ; (पउम २०, १२७ ; पुब्प ३४: ; महा )। २ जा
 खाया गया हो वह, भित्तत ; (दे ३,४६)।
जिस्म देखो जिम = जिम्। जिस्म इ; (ह ४, २३०)।
जिम्ह पुं [ जिह्म ] १ मेव-विशेष, जितक वरतन स प्रायः
 एक वर्ष तक जमोन में चिकनापन रहता है ; (ठा ४, ४—पत्र
 २७०) । २ वि. कुटिल, कपटो, मायावो 🗦 ( सम ७१ )।
 ३ मन्द, अलस ; (जं२) । ४ न माया, कपट ; (वव३) ।
जिम्ह न जिम्ही कुटिलता, वकता, माया, कपट ; (सम ७१)।
जिवँ । ( ग्रप) देखो जिधाः, (कुमाः, षड्ः, हे ४,३३७)।
जिह ।
जिहा देखो जीहा ; ( पड् )।
जीअ देखो जीच = जोव्। जोब्रह; (गा १२४; हे १,
 १०१)। वक्त-जीअंत ; (से २, १२ ; गा ८१६)।
जीअ देखा जीव=जीव ; ( गउड ) । १ पानी, जत ; ( से
2,0)1
जीअ देखो जीविञ्ज ; ( हे १, २७१; प्राप्त; सुर २,२३०) ।
जीअ न [ जीत ] १ ब्राचार, रीवाज, रुढ़ि ; ( ब्रोप ; राय;
सुपा ४३) । २ प्रायश्चित से सम्बन्ध रखने वाला एक तरह
 का रीवाज, जैन सुत्रों में उक्त रीति से भिन्न तरह के प्राय-
```

श्चितों का परम्परागत ब्राचार ; ( ठा ४, २ ) । ३ ब्राचार-विशेष का प्रतिपादक प्रत्थ ; (.ठा ६,२; वव १)। ४ मर्यादा, स्थिति, व्यवस्था ; ( गांदि ) । °कःप पुं [°करुप] १ परम्परा से आगत आचार ; र परम्परागत आचार का ्प्रतिपाइक प्रन्थ ; (पंचा ६ ; जीत )। °कप्पिय वि [ °कल्पिक ] जीत कल्प वाला ; ( ठा १० )। °धर वि [ °धर ] १ ब्राचार-विशेष का जानकार ; २ स्वनाम-ख्यात एक जैनाचार्य ; ( गांदि )। "ववहार पुं [ "व्यवहार ] परम्परा के अनुसार व्यवहार ; (धर्म २ ; पंचा १६ ) ! जीअण देखो जीवण ; ( नाट-चैत २४८ ) і जीअव वि [ जीवितवत् ] जीवित वाला, श्रेष्ठ जीवन वाला; (प्रवह १, १)। जीआ स्त्री [ज्या] १ धनुष की डोरं.; (.कुमा.)। २ प्रथिवी, भूमि; ३ माता, जननी; (हे २, ११४ ; षड् )। जीमूअ पुं [जीमूत ] १ मेघ, वर्ष ; ( पात्र ; गउड )। २ मेघ-विशेष, जिसके वरसने से जमीन दश वर्ष तक चिकनी रहती है; ( ठा ४, ४.)। जीर° देखो जर = जु। जीरय न [ जीरक ] जीरा, मसाला-विशेष ; (प्रुर १,२२) । जीव अक [ जीव् ] १ जीना, प्राण धारण करना । २ सक त्राश्रय करना । जीनइ ; ( कुमा ) । वक्र---जोवंत, जीव-्माण ; (विषा १, ४ ; उप ७२८ टी) । हेक् — जीविउ ; (: त्रावा ) । संक्:--जीविश ; (नाट) । क्र--ंजीविशव्व, जीवणिज्ज ; (सूत्र १, ७) । प्रयो--जीवावेहि ; (पि ११२)।

जीव पुंन [जीव] १ ब्रात्मा, चेतन, प्राणी; (टा १, १ ; जी १ ; सुपा २३१)। "जीवाइं" (पि ३६७)। २ जीवन, प्राण-धारण ; "जीवो ति जीवणं पाणधारण जीवि-यंति पट्नाया" (विसे ३१०८; सम १)। ३ वृहस्पति, सुर-गुरु; (सुपा १०८)। ४ वल, पराक्रम ; (भग २, १)। १ देखो जीव = जीव । "काय पुं [ "काय ] जीव-राशि, जीव-समूह; (सूब्र १, ११)। "गाह न [ "प्राह ] जिन्दे को पकड़ना; (णाया १,२)। "णिकाय पुं [ "निकाय ] जीव-राशि; (ठा ६)। "त्थिकाय पुं [ "निकाय ] जीव-राशि; (ठा ६)। "त्थिकाय पुं [ "स्तिकाय ] जीव-राशि; जीव-राशि; (भग १३, ४; ब्राणु)। दय वि [ दया ] जीवित देने वाला; (सम १)। "दया स्त्री [ दया ] प्राणि दया, दुःसी जीव का दुःख से रक्तण; (महानि २)। "देव पुं [ "देव ] स्वनाम-

.ख्यात प्रसिद्ध जैन त्राचार्य श्रीर प्रनथकार ; ( सुपा १ )। °पएस पुं प्रदेशजीव ] श्रन्तिम प्रदेश में ही जीव की स्थिति को मानने वाला एक जैनाभास दार्शनिक ; ( राज ) । °पएसिय पुं [ °प्रादेशिक ] देखो पूर्वीक अर्थ ; (ठा०)। °लोग, °लोय पुं [ °लोक ] १ जीव-जाति, प्रासि-लोक, जीव-समूह ; ( महा )। <sup>°</sup>विजय न [ °विचय ] जीव के स्त्रह्य का चिन्तन ; ( राज )। °विभक्ति स्त्री [°विभक्ति] जीव का भेद : ( उत ३६ )। ° बुड्डिय न [ ° चृद्धिक ] अनुज्ञा, संमति, अनुमति ; ( गांदि )। जीवंजीव पुं [ जीवजीव ] १ जीव-वल, श्रात्म-पराक्रम ; ( भग २, १ ) । २ चकोर-पत्ती ; ( राज )। जीवंत देखो जीव = जीव् । "मुक्क पुं ["मुक्त] जीवन्मुक्त, जीवन-दशा ही में संसार-वन्धन से मुक्त महात्मा; ( ग्रच्चु ४७ )। जीवग पुं [ जीवक ] १ पिद्म-विशेष ; ( उप ४८० )। २ नृप-विशेष ; (तित्थ )। जीवजीवग पुं [ जीवजीवक ] चकोर पत्ती ; (पगह १, १—पत्र ५ ) । जीवण न जिवन ] १ जीना, जिन्दगी ; (विसे ३४२१ ; पउम २५०)। २ जीविका, ब्राजीविका ; (स २२७; ३१०)। ३ वि. जिलाने वाला; (राज)। °वित्ति स्त्री [ °वृत्ति ] ब्राजीविका ; ( उप २६४ टी )। जीवमजीव पुं [जीवाजीव] चेतन श्रौर जड़ पदार्थ; (आवम)। जीवम्मुत्त देखी जीवंत-मुक्कः ( उबर १६१)। जीवयमई स्त्री दि मुगों के ब्राकर्षण के साधन-भूत व्याध-मृगी; (दे ३, ४६)। जीवा स्त्री [जीवा] १ धनुष की डोरी; (स ३८४)। २ जीवन, जीना; (विसे ३४२१)। ३ जेत्र का विभाग-विशेष; (सम १०४)। जीवाउ पुं [ जीवातु ] जिलाने वाला श्रोषध, जीवनीषध ; (कुमा)। जीवाविय वि [जीवित ] जिलाया हुया ; ( उप ७६८ टी)। जीवि वि जिविन् ] जीने वाला ; (गा ८४७)। जीविअ वि [ जीवित ] १ जो जिन्दा हो ; २ न जीवित, जीवन, जिन्दगी; (हे १, २७१; प्राप्र)। "नाह पुं ["नाथ] ्रप्राण-पतिः;'( सुपाः ३१४ ) । ''रिस्तिका स्त्री ['रिसिका] वनस्पति-विशेष ; ( पगण १-- पत्र ३६ )।

```
जीविभा स्त्री [ जीविका ] १ ब्राजीविका, निर्वाह-साधक
  वृत्ति; (ठा४,२;स२१८; गाया १,१)।.
 जीविओसविय वि जिवितोत्सविक ] जीवन में उत्सव
 े के तुल्य, जीवनोत्सव के 'समान ; ( भग ६, ३३ ; राय )।
 जीविओसासिय वि | जीवितोच्छ्वासिक | जीवन को
  वढ़ाने वाला ; (भग ६, ३३)।
 जीविगा देखो जीविका ; (स २१८)।
 जीह श्रक [लस्ज् ] लजा करना, शरमाना।
                                           जीहइ;
   (हे ४, १०३; पड्)।
 जीहा स्त्री [ जिह्वा ] जीम, रसना ; (ग्राचा ; स्वप्न ७८)। ु
   °ळ वि [ °चत् ] लम्बो:जोम बाला ; ( पउम ७ , १२० ;
  निम ५ ; सुर २, ६२ )।
 जीहाविअ वि [ लजिजत ] लजा-युक्त किया गया, लजाया
   गया; (कुमा)।
 जु देशो जंज (कुपा)। कर -
                                  जुउन्नतः (सम्म
   १०७ : से १२, ८७)।
 जु स्त्री [ युध् ] लड़ाई, युद्ध ; " जुनि दातिभए घेन्पइ "
   (विसे ३०१६)।
  जुअ देखो जुग ; ( से १२, ६० ; इक ; पगह १, १ )।
   ६ युग्म, जोड़ा, उभयः ( पिंगः सुर २,१०२ः सुपा १६०)।
  जुअ वि [ युत ] युक्त, संलग्न, सहित ; ( दे १, ८१ ; सुर
   8, 28 ) 1
  जुअ देखो जुब ; ( गा २२८ ; कुमा ; सुर २, १७७ )।
  जुअइ स्त्री [ युवति ] तरुणी, जवान स्त्री ; (गउह ; कुमा)।
  जुअंजुअ ( त्रप्) त्र [युतयुत] जुदा जुदा, त्रलग त्रलग,
   भिन्न भिन्न ; (हे ४, ४२२)।
\র্ন্ত্রপण [ दे ] देखो जुअल=( दे ) ; ( षङ् )।
  जुअय न [ युतक ] जुरा, पृथक् ; ( दे ७, ७३ )।
  जुअरज्ज न [ योवराज्य ] युवराजपन ; ( स २६८ ) ।
  जुअल न [ युग्ज ] १ युग्म, जोड़ा, उभय ; (पात्र )।
    २ वे दो पद्य जिनका अर्थ एक दूसरे से सापेच हो ; ( आ
    18)1
🗸 जुअल पुं [ दे ] युवा, तहल, ज्ञान ; ( दे ३,४७ )।
ু ব্রস্তান্তিস वि [ दे ] द्विगुणित ; ( दे .३, ४७ )। ..
  जुअलिय देखो जुगलिय ; ( गाया १, १ ) ।
  जुआण देखो जुवाण ; ( गा ५७ ; २४६ )।
 जुआरि स्री [दे] जुआरि, अन्त-विशेष ; ( सुपा ४४६ ;
    सुर १, ७१ )।
```

जुइ स्रो [ द्युति ] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक ; ( ग्रोप ; जीव २)। °म, °मंत वि [ °मत् ] तजस्वी, प्रकाश-शाली ; (स ६४१ ; पडम १०२, १४६ )। जुइ स्रो [ युति ] संयोग, युक्तता ; ( ठा ३, ३ )। जुइ पुं [ युगिन् ] स्वनाम-एयात एक जैन मुनि ; ( पटम ३२, १७ )। जुउच्छ सक [ जुगुव्स् ] पृणा करना, निन्दा करना । जुउ-च्छदः (हे ४, ४; पड्ः से ४, ४)। जुउच्छिप वि [ जुगुप्सित ] निनिश्त ; ( निवू ४ )। र्जुंगिय वि [दे] जाति, कर्मया शरीर से होन, जिसको संन्यास देने का जैन शास्त्रों में निपंध है ; ( पुण्क १२४ )। जुंज सक [ युज् ] जोड़ना, युक्त करना। जुंजइ ; ( ह ४, १०६)। वक्त-- जुंजंत ; ( ग्रांघ ३२६ )। जुंजण न [योजन] जोड़ना, युक्त करना, किसी कार्य में लगाना ; (सम १०६)। जुंजणया ) स्री [योजना] १ जनर देखें।; (य्रीप ; टा ७)। जांजणा 🕽 २ करण-विशेष—मन, वचन झौर शारीर का व्यापार ; "मणवयणकायकिरिया पन्नरसविहाउ जुंजणा-करगां " ( विसे ३३६० )। जुंजम [दे ] देखो जुंजुमय; ( उप ३१८ )। र्जुंजिअ वि [ दे ] वुभुद्धित, भूखाः (गाया १, १—पत्र ६६: र्≒पटी )।. र्जुन्जमय न [ दे ] हरा तृण विशेष, एक प्रकार का हरा घास, जिसको पंशु चाव से खाते हैं ; ( स ४८७.)। र्जुजुरूड वि [ दे ] परिवह-रहित ; ( दे ३, ४७ ) । जुग पुं [ युग ] १ काल-विशेष---सत्य, तेता, द्वापर श्रीर किल ये चार युग ; (.कुमा ) । २, पाँच वर्ष का काल ; (ठा २, ४ —पत्र ८६; सम ७६)। ३ न चार हाथ का यूपः ( श्रीय: पग्ह १, ४ )। ४ शकट का एक अंग, धुर, गाड़ी या हल खींचने के समय जो बैलों के कन्धे पर रक्खे जाते हैं; (उप प्र१६ ; उत २)। ५ चार हाय का परिमाण ; (अणु)। ६ देखो जुअ = युग। °प्पचर वि [ प्रवर] युग-श्रेष्ठ ; (भग )। °व्यहाण वि [ °प्रधान ] १ युग-श्रेष्ठ ; (रंभा)। र पुं, युग-श्रेज्ञ जैन आचार्य, जैन आचार्य की एक उपाधिः ( पव २६४: गुरु १ )। °वाह् पुं [ °वाहः ] १ विदेह वर्ष में उत्पन्न स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिन-देव; (विपा २, १)। २ विदेह वर्ष का एका त्रि-खगडािंवपति राजा ; (ब्राच् ४) । ३ मिथिला का एक राजा ; (तित्थ) ।

४ वि. यूप को तरह लम्बा हाथ वाला, दोर्ब-वाहु ; ( ठा ६)। °म व्छ पुं [°मतस्य] मतस्य की एक जाति; (त्रिपा १, जः--पत्र ८४ टो )। °संवच्छर पुं [ °संवत्सर ] वर्ष-विशेष ; ्रा ६,३)। ेजुगंतर न [ युगान्तर ] यूप-परिमित भूमि-भाग, चार हाथ जमीन ; ( पण्ह २, १ )। 'पलोयणा स्त्री ['प्रलोकना] चलते समय चार हाय जमीन तक दृष्टि रखना ; (भग)। जुगंधर न [ युगन्धर ] १ गाड़ो का काष्ठ-विशेष, राकट का एक ग्रवयन ; ( जं १ ) । २ पुं. विदेह वर्ष में उत्पन एक जिन-देव ; ( त्राचू १ ) । ३ एक जैन मुनि ; ( पडम २०, १८)। ४ एक जैन अवार्यः ( अवम )। जुगल न [ युगल ] युग्म, जोड़ा, उभय ; ( अणु ; राय )। जुगलि वि [ युगलिन् ] स्त्री-पुरुष के युग्म रूप से उत्पन होने वाला ; (रयण २२)। जुगलिय वि [युगलित ] १ युग्म-युक्त, द्वन्द्व-सहित ; (जीव ३) । २ युग्म रूप से स्थित ; (राज)। ज़ुगव वि [ युगवत् ] समय के उपदव से वर्जित ; ( अणु ; [तुगव ) श्र [ युगपत् ] एक ही साथ, एक ही समय में ; जुगवं 🕽 "कारणकज्जविभागो दीवपगासाण जुगवजम्मेवि" (विसे ५३६ टो ; श्रीप )। जुगुच्छ देखो जुउच्छ । जुगुच्छ ; ( हे ४, ४ ) । जुगुच्छणया ) स्री [ जुगुप्सा ] वृगा, तिरस्कार ; ( स े १६७ ; प्राप्त )। जुगुच्छिय वि [ जुगुप्सित ] पृथ्वित, निन्दित ; (कुमा) । कुरत न [ युग्य ] १ वाहन, गाड़ी वगैरः यान ; ( आचा )। २ शिविका, पुरुष-यान ; ( सूत्र २, २ ; जं २ ) । ३ गोल्ल देश में प्रसिद्ध दो हाथ का लम्बा-चौड़ा यान-विशेव, शिविका-विरोष ; ( गाया १, १ ; ग्रोप ) । ४ वि. यान-वाहक अस्व ब्रादि ; १ भार-बाहक ; ( ठा ४, ३ )। "यरिया, "रिया स्त्री [ 'ाचर्या] वाहन की गतिः ( ठा ४, ३—पत्र २३६)। जुगा वि [ योग्य ] लायक, उचित ; ( विसे २६६२ ; सं ३१ ; प्रासू १६ ; कुमा ) । जुरम न [ युरम ] युगल, द्वन्द्व, उभय; (कुमा ; प्राप्त ; प्राप्) । जुड्ज देखों जुंज। जुड्जइ ; ( हे ४, १०६ ; पड् )। जुड़जंत देखो जु। जुम्म त्रक [ युघ् ] लड़ाई करना, लड़ना । जुन्मह ; ( हे ४, २१७ ; पड् )। क्क—जुडमंत, जुडममाण ; ( सुर ६, २२२ ; २, ४१ )। संह—जुज्मिता ; ( छ ३, २ )।

प्रयो — जुज्मावेद ; (महा) । वक्त — जुज्मावेत ; (महा) । कृ—जुज्मावेयन्त्र ; ( उप पृ २२४ ) । जुज्म न [युद्ध] लड़ाई, संप्राम, समर ; ( गाया १, 🖙 ; कुमा ; कप्पू ; गा ६८४ )। ीइजुद्ध<sup>,</sup> न [ीतियुद्ध ] महायुद्ध, पुरुषों को वहतर कलान्नां में एक कला; ( न्नौप )। जुज्मण न [ योधन ] युद्ध, लड़ाई ; ( सुपा ५२७ )। जुजिमां वि [ युद्ध ] १ लड़ा हुत्रा, जिसने संत्राम किया हो वह ; (सं १४, ३७)। २ न युद्ध, लड़ाई, संवाम ; (स १२६)। जुड़ वि [ जुए] सेवित ; ( प्रामा )। जिडिंअ वि [ दे ] त्रापस में जुटा हुत्रा, लड़ने के लिए दूसरे से भीड़ा हुआ ; "धुहडेहिं समं सुहडा जुडिया तह साइ-गावि साईहिं" ( उप ७२⊏ टी )। जुण्ण वि [ दे ] विदग्ध, निपुण, दत्त ; (दे ३, ४७ )। ज़ुण्ण वि [ जीर्ण ] जूना, पुराना; (हे १,१०२; गा ४३४)। जुण्हा स्रो [ ज्योत्स्ना] चाँदनी, चन्द्रिका, चन्द्र का प्रकाश ; ( सुपा १२१ ; सर्य )। जुत्त वि [युक्त] १ संगत, उचित, योग्य; (णाया १, १६; चंद २०)। र संयुक्त, जोड़ा हुया, मिला हुया, संबद्ध; (सूत्र १,१, १; यांचू)। १ उद्युक्त, किसी कांर्य में लगा हुया; (पन ६४)। ४ सहित, समन्वितं ; (स्थ्र १, १,३ ; य्राचा)। °ासंखिज्ज न [ **ासंख्येय** ] संख्या-विशेष ; ( कम्म ४, ७८ )। जुत्ति स्त्री [युक्ति ] १ योग, योजन, जोड़, संयोग; (त्रौप; गाया १, १०) । २ न्याय, उपपति; ( उन ६५०; प्रास् ६३)। ३ साधन, हेतु ; (सुझ १, ३, ३)। 'णणा वि [ कि ] युक्ति का जानकार; ( श्रौप )। 'सार वि [ °सार ] युक्ति-प्रथान, युक्त, न्याय-संगत, प्रमाण-युक्त ; ( उप ७२८ टी )। "सुवण्ण न [ "सुवर्ण] बनाबटी ·साना; (दस १०, ३६)। 'सेण पुं[°पेण] ंवर्ष के श्रष्टम जिन-देव ; ( स्नम १५३ )। जुत्तिय वि [ यौक्तिक ] गाड़ी वगैरः में : जो जोता जाय ; "जुत्तियतुरंगमाणं" ( सुपा ७७ )। जुद्ध देखो जुज्भ=युद्ध ; ( कुमा )। जुन्न देखो जुण्ण ; ('सुर १, २४४ )। जुन्हा देखो जुण्हा ; ( मुपा १५७ )। जुप्प देखो जुंज । जुप्पइ; (हे ४, १०६) । जुप्पितः; (कुमा)। जुम्म न [ युग्म ] १ युगल, दोनों, उभय ; ( हे २, ६२ ; कुमा ) । २ पुं. सम राशि ; ( ग्रोघ ४०७ ; ठा ४, ३—-पत्र

२३७)। °पएस्तिय वि [ प्रादेशिक ] सम-संख्य प्रदेशों से निष्पन ; ( सग २४, ४ )। जुम्ह° स [ युष्मत् ] द्वितीय पुरुष का वाचक सर्वनाम ; ''जुम्हदम्हपयरगां'' (हे १, २४६ )। जुरुमिटल वि दि ] गहन, निविड, सान्द्र ; "दुहजुरुमिल्ला-वत्थं" (दे ३, ४७)। जुव पुं [युवन् ] जवान, तहण ; ( कुमा )। °राअ पुं [ °राज ] गही का वारस राज-कुमार, भावी राजा; (सुर २, √ जूअअ वुं [ दे ] चातक पत्ती ः ( द ३, ४७ )। १७५ ; ग्रिम ८२ )। जुबइ स्त्री [ युवति ] तरुणी, जवान स्त्री ; (हे १,४); त्रोप: गउड ; प्रासू ६३ ; कुमा )। जुवंगव पुं [ युवगव ] तहण वैल ; ( श्राचा २, ४, २ ) । जुवरज्ज न [योवराज्य] १ युवराजपन ; ( उप २११ टी; सुर १६, १२७)। २ राजा के मरने पर जवतक युवराज का राज्याभिषेक न हुआ हो तवतक का राज्य ; ( श्राचा २, ३, १ )। ३ राजा के मरने पर श्रीर युवराज के राज्याभिषेक हो जाने पर भी जवतक दूसरे युवराज की नियुक्ति न हुई हो तवतक का राज्य ; (वृह १)। ज़ुवल देखो ज़ुगल ; ( स ४.७५ ; पडम ६४, २३ )। ज़्रवलिय देखो जुगलिय ; ( भग ; श्रीप ) । जुवाण देखो जुव ; (पडम ३,१४६ ; णाया १,१; कुमा)। जुवाणी देखो जुबई ; ( पडम ८, १८४ )। जुन्वण ) देखो जोन्वण; (प्रास् ४६ ; ११६ )। "पडमं जुञ्चणन्त े चिय वालतं, ततो कुमरत्तज्ञव्यणताइं" ( सुपा २४३')। जुसिअ वि [ जुष्ट ] सेवित ; "पाएण देइ लोगो उनगारिसु परिचिए व जुंसिए वा" ( ठा ४, ४ )। जुहिहिर ) देखो जहिहिल ; (पिंग ; उप ६४८ टी ; णाया १, १६--पत्र २०८; २२६ )। जुहिद्विल जुहिहित्ल 🤇 जुहु सक [ हु ] १ देना, अर्पण करना। २ हवन करना, होम करना । जुहुणामि ; (ठा ७-पत्र ३८१ ; पि ४०१)। ज्ञा न [ द्यूत ] ज्या, दृत ; ( पात्र )। °कर वि [°कर] ज्यारी, जूए का खिलाड़ी; ( सुपा ४२२ )। °कार वि [ °कार ] वही प्रोंक्त अर्थ; ( णाया १, १८)। °कारि वि [ °कारिन् ] ज्यारी; (महा)। °केलि स्वी िकेलि ] बूत-क्रीड़ा; (स्यण ४८)। °खलय न

िखलक ] ज्या खलने का स्थान ; ( राज ) । ाकेलि देखां 'केलि ; ( रयग ४७ ) l ज्ञ पुं [यूप] १ ज्या, धुर, गाड़ीका यवयव-विशेष जो वैलों के कन्धे पर डाला जाता है : ( उप प्र १३६ )। विशेष, "ज्यसहरूरां मुसल-सहरूसं च डरसंबह" (कप्प ) । 🤾 यज्ञ-स्तम्भ ; ( जं ३ )। ४ एक महापाताल-कलश ; ( पव २७२ )। ज्ञाग पुं [ यूपक ] देखो जुअ≔यूप ;् ( सम ७१ ) । √जूअग पुं[दें]सन्ध्याको प्रभायीर चन्द्रकी प्रभाका मिश्रग ; (ठा १०)। ज्ञा खो [ यूका ] १ ज्रॅं, चीलड़, चुद्र कोट-विरोव ; ( जी १६ )। २ परिमाण-विरोन, श्राठ लिज्ञा का एक नाप ; ( ठा ६; इक)। °सेज्जायर वि [ 'शय्यातर ] युकाओं को स्थान देने वाला ; (भग १५)। ज्ञार वि [ चूतकार ] ज्यारी, जुए का खेलाड़ी ; ( रंभा: भवि ; सुपा ४०० )। ज्ञारि ) वि [ द्यूतकारिन् ] ज्या बेलने वाला, जूए रा ज्ञारिय ) बेलाड़ी ; ( द्र ४३ ; सुपा ४०० ; ४८८ ; स १६० )। जूड पुं [ जूर ] कुन्तल, केरा-कज्ञाप ; (दे ४, २४ ; भवि)। जूर अक [क्रुध्] कोध करना, गुल्सा करना। जूरइ : (ह ४, १३ ६ ; पड् )। जूर अक [ खिद ] खेद करना, अफसोस करना । जूरइ ; ( हे ४, १३२; पड्)। जूर; (कुमा)। भवि — जुरिहिइ; (हे २, १६३)। वक् — जूरंत ; (हे २, १६३)। जूर थक [ जूर् ] १ भुरना, सूखना ; २ सक वध करना, हिंसा करना ; (राज)। जूरण न [ जूरण ] १ सूचना, भुरना ; २ निन्दा, गईण ; ( राज )। जूरच सक [ चञ्च ] ठगना, वंदना । जूरवइ ; (हे ४, ६३)। जूरवण वि विञ्चन वाला ; (कुमा)। ज्रावण न ज्रिण ] भुराना, शोषण ; (भग ३, २)। जूराविश्व वि कोश्रित ] कद्ध किया हुआ, कोपित ; (कुमा ) I जूरिअ वि [ खिनंत ] खेद-प्राप्त ; ( पात्र )। ्रज्रूरुम्मिलय वि [ दे ] गहन, निविड, सान्द्र ; ( दे ३, ४७)। जूल देखो जूर = कुध्। जूल ; (गा ३४४)।

```
जूव देखो जूअ = युत ; ( गाया १, २-- पत्र ७६ )।
 ज्व ) देखे। जूअ = यूप ; ( इक ; ठां ४, २ )।
🐧 ज़्स देखो भूस ; ( ठा २, १ ; कप )।
 ज्स पुन [ यूप ] ज्स, मूँग वगेरः का क्वार्थ,
   ( ओघ १४७ ; ठा ३, १ )।
 जूसअ वि [ दे ] उत्चिप्त, फेंका हुआ ; ( षड् )।
 जूसणा स्त्री [ जोषणा ] सेवा ; ( कप्प )।
 ज़्सिय वि [ जुग्र ] १ सेवित ; ( ठा २, १ )। २ च्रित,
   चीण ; (कप्प)।
 जूर् न [ यूथ ] समूह, जत्था ; ( ठा १० ; गा १४८ )।
   °वइ पुं ि 'पित ] समूह का अधिपति, यूथ का नायक ; ( से
   ६, ६८; खाया १, १; सुपा १३७)। °हिन पुं
   [ भिष्ठिष ] पूर्वोक्त ही अर्थ ; (गा ५४८ )। भहिवइ पुं
   ि "चिप्रति ] यूथ-नायक ; ( उत्त ११ )।
 ज़ूहिय वि [ यूधिक ] यूथ में उत्पन्न ; ( श्राचा २, २ )।
  ज़ूहिया स्त्री [ यूथिका ] लता-विशेष, ज़ही का पेड़ :( पण्ण
 🖣 १ ; पडम ४३, ७६ )।
 जूही स्त्री [ यूथी ] लता-विशेष, माधवी लता ; ( छुमा )।
 जे ब्र १ पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता ब्रव्ययः (हे २,२१७)।
   २ ग्रवधारण-सुचक ग्रव्यय ; (उव) ।
 जीउ वि [ जितृ ] जीतने वाला, विजेता ; (भग २०, २ )।
  जेउआण
            देखां जिण=जि।
  जेउं
  जेऊण
 जैक्कार पुं [ जयकार ] ' जय जय ' श्रावाज, स्तुति ;.
   " हति देवाण जेक्कारा " ( गा ३३२ )।
 जेट्ठ देखो जिट्ठ= ज्येञ्ठ ; ( हे २, १७२ ; महा ; उवा ) ।
 जेट्ट देखो जिट्ट = ज्यैब्ट ; (महा ) ।
 जेट्टा देखो जिट्टा; ः ( सम 🗁 ; ब्रावृ ४ ः)। भूळ पुंः [°मूळ]
🛌 जेउ मास ; (ग्रौप ; णाया १, १३)। °मूली स्त्री [°मूली]
   'जेठ मास की पूर्णिमा ; ( सुज १० )।
  जेण द्र [येन] लज्ञण-सूचक अव्ययः "भमरहत्रं जेण कमलवर्णं"
   (हे २, १८३ं; कुमा)।
  जेत देखो जइत ; (पि ६१)।
  जेत्तिः ) वि याचत् ] जितना ; ( हे २, १६७ ; गा ७१;
  जेत्तिल्∫ गङ्ड ) । ं
```

```
जैत्तुल ) (अप) ऊपर देखो ; ( हे ४, ४३४ )।
जेत्तुहल∫
जेह्ह देखा जेत्तिअ; ( हे २, १४७ ; प्राप्त ) ।
जेम सक [जिम्,भुज्] भोजन करना। जेमई; (हे ४, ११०;
 षड् )। वक्र--जेमंतः (पडम १०३, ८४)।
जैम ( त्रप ) त्र [यथा] जैसे, जिस तरह से ; (सुपा ३८३ ;
 भवि )।
जेमण ) न [ जेमन ] जीमन, भाजन ; ( ग्रोघ 🖙
जैमणग∫ श्रीप )।
जेमणय न [ दे ] दिच्छा अंगः, गुजराती मेंः 'जमणुं'; (दे;
  ३, ४८ )।
जेमावण न [ जेमन ] भोजन कराना, खिलाना ; (भग . ११,
  99)1.
जेमाविय वि जिमित ] भोजित, जिसको भोजन कराया
 गया हो वह ; ( उप १३६ टी )।
जैमिय वि [ जैमित ] जीमा हुया, जिसने भाजन किया हो
 वह ; ( गाया १, १ — पत्र ४१ टी )।
जेयव्य देखें जिण= जि।
जेव देखो एव = एव ; (रंभा ; कप्पू )।
जेवँ ( त्रप ) देखो जिवँ ; ( हे ४, ३६७ )।
जेवड ( त्रप ) देखां जेत्तिअ ; ( हे ४, ४०७ )।
जै व देखो एव = एव; ( पि ; नाट )।
जैह ( त्रप ) वि [यादृश्] जैसा; (हे ४,४०२; पड् )।
जेहिल वुं [ जेहिल ] स्वनाम-स्थात एक जैन मुनि ; (कप्प)।
जो ) सक [दूरा ] देखना। जोइ; (सण)। "एसा हु
जोअ वंकवंकं , जोयइ तुह संमुहं जेखां ' (सुर ३, १२६) ।
 जोयंति ; (स ३६१) । कर्म- जोइजंजइ; (रयण
 ३२)। वक् - जोअंत; (धम्म ११ टी; महा;
 सुर १०, २४४ )। कवकु—जोइज्जंतः (सुपा ४७)।
जोअ अक [ द्युत् ] प्रकाशित होना, चमकना। जोई :
 (कुमा)। भूका—ज़ोइंसु; (भग)। वक्र—जोअंत;
 ('कुमा; महा)। '
जोअ सक [ द्योतय् ] प्रकाशित करना । जो बद्द ; (सुब्र १,
 ६ं, १, १३)। "तस्यवि य गिहं पुरा वालपंडिया जोयएं
 दुहियां'' (सुपा ६११)। जोएज्जा ; (विसे ६१२)।
जोअ सक [योजय] जोड़ना, युक्त करना । जाएइ ; (महा) ।
वक्-जोइयव्व, जोएअव्व, जोयणिय, जोयणिउज;
 ( उप १६६; स १६८; औप ; निचू १ )।
```

```
√ जोअ पुं[दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा; (दे३,४⊏)। २ ः जोइअ वि [योजित] जोड़ाहुया; (स.२६४)।
    युगल, युग्म ; ( णाया १, १ टी—पत्र ४३ )।
    (स २४२)।
  जोअंगण [ दे ] देखा जोइंगण ; ( भवि )।
  जोअग वि [ द्योतक] १ प्रकाशने वाला । २ न व्याक-
    रण-प्रसिद्ध निपात वगैरः पद ; ( विसे १००३ )।
🗸 जोअड पुं [ दे ] खरोत, कोट-विशेव ; ( पर् ) ।
🗸 जोअण न 🛛 दे 🕽 लोचन, नेत्र, चन् ; ( दे ३, ४० )।
   जोअण न [ योजन ] १ परिमाण-विशेष, चार कोश ; (भग; 🗸 जोइर वि [ दे ] स्खलित ; ( दं ३, ४६ )।
    इक )। २ संबन्ध, संयोग, जोड़ना ; (पण्ह १, १)।
   जोअण न [ योवन ] युवावस्था, तहणता; ( उप १४२ टो; 🗆
    गा १६७ ) і
   जोअणा स्त्री [योजना] जाड़ना, संयाग करना ; ( उप
    ष्ट्र २१)।
   जोआ स्त्री [ द्यो ], १ स्वर्ग ; २ त्राकाश ; ( षड् )।
   जोआवइन्तु वि [ योजयितु ] जोड़ने वाला, संयुक्त करने
    वाला ; ( ठा ४, ३ )।
   जोइ वि [ योगिन् ] १ युक्त, संयोग वाला। .२ चित-
    निरोध करने वाला, समाधि लगाने वाला ; ३ पुं. मुनि, यति,
    साधु; (सुपा २१६; २१७)। ४ रामचन्द्र का स्त्रनाम-
    ख्यात एक सुभट ; ( पडम ६७, १० )।
   जोइ पुं [ ज्योतिस् ] १ प्रकाश, तज; ( भग ; ठा ४, ३)।
    २ ग्रिप्ति, विहि ; "सिप्पिं जहा पडियं जोइमज्भे" ( सुत्र १,
    १३)। ३ प्रदोप त्र्यादि प्रकाशक वस्तु ; "जहा हि अधे
    सह जाइणावि'' (सूत्र १, १२.)। ४ त्राग्नि का काम
    करने वाला कल्परृज्ञ ; (सम १७) । १ ग्रह, नज्जन ग्रादि
    प्रकाशक पदार्थ ; ( चंद १ )। ६ ज्ञान ; ७ ज्ञान-युक्त ;
    😕 प्रतिद्धि-युक्त ; ६ सत्कर्म-कारक ; ( ठा ४, ३ )। १०
     स्वर्ग ; ११ ग्रह वगैर: का विमान ; (राज)। १२ ज्यो-
     तिष-शास्त्र ; (निर ३, ३) । °अंग पुं [ °अङ्ग ] अिन
     कारुकाम करने वाला कल्प-मृज्ञ विशेष ; (ठा १०)। °र्स
     न [ °रस ] रत्न की एक जाति ; ( गाया १, १ )। देखो
     जोइस=ज्यातिस् ।
   जोइस पुं [ दे ] कीट-विशेष, खद्योत ; ( दे ३, ४० )।
   जोइअ वि [ द्वप्ट ] देखा हुआ , विलाकित; ( सुर ३, १७३ ;
     महा; भवि )।
```

```
जोइअ दंखां जोगिय : ( राज )।
जोअ देखो जोग; ( अवि २४; स ३६१; कुमा )। √ जोइंगण वुं [ दे ] कोट-विरोप, इन्द्र-गं।प; ( दे ३, ४० )।
 °वडय न [ °वटक ] चूर्ण-विशेष, पाचक चूर्ण, हाजमा ; । जोइकक पुंन [ ज्योतिष्क ] प्रदीप आदि प्रकाशक पदार्थ,💃
                                                       "किं सुरस्य दंसगाहिगमे जाइक्कंनरं गवेसीयदि" (रंभा ) ।
                                                     जोइक्ख पुं [ दे ज्योतिएक] १ प्रदीप, दीपक ; ( दे ३,
                                                       ४६ ; पत्र ४ ; बत्र ७ ) । २ प्रदीप आदि का प्रकारा ;
                                                       ( य्रांघ ६४३ ) ।
                                                     जोइणी खी [ योगिनी ] १ योगिनी, संन्यासिनी ।
                                                       प्रकार को देवी, ये चौतर हैं ; ( संति ११ )।
                                                    ्रजोइस न [दे] नत्तत्र ; (दे ३, ४६ )।
                                                     जोइस देखो जोइ = ज्योतिस् ; (चंद १ ; कर्य ; विसे
                                                       १८७०; जो १; ठा६)। 'राय पुं [ 'राज ] १
                                                       सूर्य ; २ चन्द्र ; ( चंद्र १ ) । °। लय पुं [ °। लय] सूर्य
                                                       त्रादि दंव ; ( उत्त ३६ )।
                                                      जोइस युं [ जयोतिप ] १ देवों की एक जाति, सूर्य, चन्द्र,
                                                       ग्रह ब्रादि; (कप्प; ब्रोप; दंड २७)। २ न. सूर्य ब्राप्ति
                                                       का विमान ; ( ति १२ ; जो १) । ३ शास्त्र-विरोव, ज्यातिप-
                                                       शास्त्र; ( उत २ )। ४ सूर्य आदि का चकः ; ६ सूर्य
                                                       आदि का मार्ग, आकाश ; "जे गहा जाइसम्मि चारं चरति"
                                                       (पगण ३)।
                                                      जोइस पुं [ उपौतिय ] १ सूर्य, चन्द्र श्रादि देवों की एक
                                                       जाति; (कप्प; पंचा २)। २ वि. ज्योतिप शास्त्र का जान-
                                                       कार, जोतियी; ( सुपा १४६ )।
                                                      जोइसिअ वि [ ज्यौतिपिक ] १ ज्योतिप शास्त्र का ज्ञाता,
                                                       दैवज्ञ, जोतिषी; (स २२; सुर ४, १००; सुपा २०३)।
                                                        २ सूर्य, चन्द्र ग्रादि ज्यातिब्क देव ; ( ग्रीप ; जी २४ ;
                                                       पराण २)। °राय वुं [ °राज ] १ सूर्य, रिव ; २
                                                       चन्द्रमा ; (पग्गा २.) ।
                                                      जोइसिंद पुं [ज्यातिरिन्द्र ] १ सूर्य, रवि ; २ चन्द्र,
                                                       चन्द्रमा ; ( ठा ६ )।
                                                      जोइसिण पुं [ ज्यौत्स्न ] शुक्ल पन्न ;ः( जो ४ ) ।
                                                      जोइसिणा ह्यी जियोतस्ना निन्द्र की प्रभा, चिन्द्रका :
                                                       (ठा २, ४)। °पक्ल पुं [ °पक्ष ] शुक्ल पन्न ; ( चंद
                                                        १४′)। °भास्ती [°भा]चन्द्र की एक अर्थ-महिषी;
                                                        (भग १०, १)।
```

जोइसिणी स्नी [ ज्योंतिषी ] देवी-विरोव ; ( पगण १७ — । ( ३३% हम जोई स्त्री [ दे ] विद्युत्, विजली ; ( दे ३, ४६ ; पड् ) । ज़ोईरस देखो जोइ-रस ; ( कप्प ; जीव ३ )। जीईस पुं [ योगीश ] ये:गीन्द्र, योगि-राज़ ; ( स १ )। जोईसर पुं [योगीश्वर] ऊपर देखो ; (मुपा ८३ ; रयण्ह)। जोक्कार देखो जेक्कार ; (गा ३३२ अ)। जोक्ख वि [ दे ] मलिन, अ-पविल ; ( दे ३, ४८ )। 🗸 जोग पुं [ योग ] १ व्यापार, मन, वचन और शरीर की चेंद्रा: (ठा४, १; सम १०; स ४७०)। २ चित्त-निरोध, मनः-प्रिधान, समाधि ; (पउम ६८, २३ ;उत १)। ३ वरा करने के लिए या पागल आदि बनाने के लिए फेंका जाता चूर्ण-विशेष ; 'जोगो मइमोहकरो मीमे खितो इमाण मुत्ताण" ( सुर ८, २०१ )। ४ संवन्ध, संयोग, मेलन ; ( ठा १० )। ५ ई ब्लित वस्तु का लाभ ; ( गाया १, ५)। ६ राव्द का अवयवार्थ-संबन्ध ; (भास २४)। ७ वल, वीर्य, पराक्रम; (कम्म १)। °वखेम न [ °क्षेम ] ईन्सित 🍂 तुका लाभ श्रीर उसका संरत्तरण ; ( णाया १,५ )। त्था वि [°स्था ] योग-निष्ठ, ध्यान-लीन ; ( पउम ६८, २३)। °त्था पुं∫ °ार्थ ] शब्द के अवयवों का अर्थ, ब्यु-'त्पत्ति के अनुसार शब्द का अर्थ ; ( भास २४ )। **ंदि**हि म्ब्री [ °द्विष्टि ] चित्त-निराध से उत्पन्न हान ं ला ज्ञान-त्रिशेप; (राज)। °धर [ °धर] समाधि में कुराल, योगी; (पडम ११६, १७)। °परिवाइया स्रो ['परिवाजिका] समाधि-प्रधान व्रतिनी-विशेष; (णाया १, ६)। " " वुं ['°पिण्ड ] वशीकरण त्रादि के यत्म से . की हुई भिना; (पंचा १३; निचू १३)। "मुद्दा सी ["मुद्दा] हाथ का विन्यास-विशेष ; (पंचा ३)। °व वि ि वत् ] १ शुभ प्रवृत्ति वाला: (सूत्र १, २, १)। र योगी, समाधि करने वाला ; ( उन ११)। "वाहि वि ["वाहिन्] १ शास्त्र-ज्ञान की आराधना के लिए शास्त्रोक्त तपश्चर्या की करने िवाला : २ समाधि में रहने वाला ; (ठा ३, १ - पत्र १२०)। °विहि पुंखी [ °विधि ] शास्त्रों की बाराधना के लिए शास्त्र-निर्दिष्ट अनुप्रान, तपश्चर्या-विशेव ; "इय वृतो जोग-विही", "एसा जोगविही" ( अंग )। "सत्थ न [ शास्त्र] चित-निरोध का प्रतिपादक शास्त्र ; ( उवर १६० )। जोग देख़ो जोगग ; " इय सो न एत्य जोगो, जोगो पुण होइ त्रक्करो" (धम्म १२; सुर २, २०५; महा; सुपा २०८)। ∫

जोगि देखो जोइ = योगिन्; ( कुमा )। जोगिंद पुं [ योगीन्द्र ] महान् योगी, योगीश्वर ; २६ )। जोगिणी देखो जोइणी ; ( सुर ३, १८६ )। जोगिय वि [यौगिक] दो पदों के वन्ध से बना हुआ रांच्द, जैसे---उप-करोति, ग्रभि-पंणयति : (पण्ह २, २---पत्र ११४)। २ यन्त्र-प्रयोग से वना हुआ : ( उप पृ.६४.)। जोनासर देखो जोईसर : ( स २०१ ) । जोगेसरी स्नी [ योगेश्वरी ] देवी-विशेष ; ( सण ) । जोगेसो स्रो [ योगेशी ] विद्या-विशेष ; (पउम ७, १४२)। 🖊 जोग्ग वि [योग्य ] योग्य, उचित, लायक ; (ठा ३,१ ; सुपा २८) । २ प्रभु, समर्थ, शक्तिमान् ; ( निचू २० )। ु**जोग्गा** स्त्री [ **दे** ] चाटु, खुशामद ; ( दे ३, ४८ ) । जोग्गा स्त्री [ योग्या ] १ शास्त्र का अभ्यास ; ( भग ११, १९; जं ३ )। २ गर्भ-धारण में समर्थ योनि; (तंदु)। जोड सक [योजय्] जाड़ना, संयुक्त करना । वक्त-जोडेंत ; (सुर ४, १६)। संक् -जोडिऊण ; (महा)। जोड पुंत [दे] १ नत्तत्र ; (दे ३, ४६ ; पि ६ )। २ रोग-विशेव ; (सण )। जोडिअ वुं [दे ] न्याध, बहेलिया ; ( दे ३, ४६ )। जोडिअ वि [योजित] जोड़ा हुत्रा; संयुक्त किया हुत्रा; (सुपा १४६ ; ३४१ )। जोण पुं [ योन,यवन] म्जेच्छ देश-विशेष : (णाया १,१)। जोणि स्त्री [ योनि ] १ उत्पत्ति-स्थान ; ( भग ; सं ५२ ; प्रासू ११४) । २ कारण, हेतु, उपाय ; ( ठा ३, ३ : पंचा ४) । ३ जीव का उत्पत्ति-स्थान; ( ठा ७ ) । ४ स्त्री-चिन्ह, भग; (त्रणु)। °विहाण न [°विधान]। उंत्पति-शास्त्र ; (विसे १७७४)। °सूल न [ °शूल ] ′ योनि का एक रोग; ( खाया १, १६ )। जोणिय वि [ योनिक,यवनिकः] अनार्य देश-विशेष में उत्पन्त । स्त्री-- वा ; (इक ; ग्रीप ; णाया १,१ -- पत्र ३७)। जोण्णलिआ स्त्री [ दे ] अन्त-विशेष, जुआरि. जोन्हरी ; (दे ३, ४०)। जोण्ह वि [ज्यौतस्न] १ शुक्त, श्रोत वर्ां कालो वा जोण्हो वा केराणुभावेगा चंदस्स " ( सुज्ज १६ )। २ पुं शुक्र पद्म ; (जो ४)। जोण्हास्रो [ज्योतस्ना] चन्द्र-प्रकाशः; (पट्ः, काप्र 11( 239

जोण्हाल वि [ ज्योत्स्नायत् ] ज्योत्स्ना वाला, चिन्द्रका-्युक्तः (हे २, १४६)। जोत्त े न [योक्त्र,°क] जोत, रस्सी या चमड़े का नस्मा, जोत्तय । जिससे वेल या घोड़ा, गाड़ी या हल में जाना जाता है ; ( पगह २, ४ ; गा ६६२ )। जोच देखो जोअ = दृश् । जावइः ( महाः भवि )। ज़ोब पुं दि ] १ बिन्दु; २ वि. स्तोक, थोड़ा: (दे ३, १२ )। ्जोचण न [दे] १ यन्त्र, कतः; 'आउज्जोवण' ६० भा )। २ धान्य का मर्दन, अन्न-मलन ; (अं।य ६० भा )। जोवारि स्वी दि ] अन्त-विशेष, जुआरि ; (द ३, ४०)। जोविय वि [ दूप् ] विलाकित ; (स १४७ )। जीठवर्ण न [ यौवन ] १ तारुग्य, जवानो ; (प्राप्र ; कप्प)। २ सध्य भाग: ( से २, १ )। जीव्वणणीर े न [ दे ] वय:-परिगाम, बृद्धत्य, पूढ़ापा ; जोठ्यणवेअ 🕽 " जोव्यगागीरं तरुगानेण वि विजिएं दिया-ग पुरिमाण " (दे ३, ४१)। जोठ्वणिया खी [ यौवनिका ] यौवन, जवानी ; ( राय ) । जोट्चणोचय न | दे ) बृद्धापा, बृद्धत्व, जरा ; (दे ३, ४१)। जीस देखो जुस = जुष् । वक् — जोसंतः; (राज) । प्रयो— संक्रे-जोसियाण ; ( वव ७ )। जोसिअ वि [ जुए] सेवित : ( सूत्र १, २, ३)। जोसिआ हो योपित् निन्त्री, महिला, नारी ; (पर् : धर्म ٦ ) ا ज़ोसिगी देखां जोण्हा ; ( श्रमि ३१ )। जोह द्यक [ युध् ] लड़ना । जोहइ ; (भिव )। जोह पुं [ योध ] सुभट, योद्धा ; ( श्रीप ; सुमा ) । द्वाण न [ ैस्थान ] सुभटों का युद्ध-कालीन शरोर-विन्यास, अंग-ग्चना-विशेष ; ( टा १ ; निचृ २० )। जोहणा देखो जोण्हा ; (मै ७१)। जोहि बि [ योधिन् ] लड़ने वाला, लड़वैया ; ( ग्रोप.)। जोहिया स्त्री [ योधिका ] जन्तु-विशेष, हाथ से चलने वाली एक प्रकार की सर्प-जाति ; (जीव २)। °ज्जीव ) देखां एच=एव; (पि २३;ः ⊏४ः)। °ज्जीव्य ∫ 🔻 👯 इमाड देखो भाडा। ज्याहर ; (हे ४, १३० टि.)।

इसह्राविश्व वि [ दे ] निवासिन, निवास-प्राप्त ; ( पड् )।
इस्र सिन्पिइअसह्महण्णविम्म जन्माराइसह्संवलणा सोलहमी नरंगी समना।

## भा

भा पुं [ भा ] १ तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्रामा ; प्राप )े। २ ध्यान ; (विस ३१६८ )। भंकार वुं [ भङ्कार ] नृपुर वगैरः का बावाज ; ( सुर ३, १८ ; पडि ; सगा )। ् भंकारिश न [दें] अवचयन, फ़्ल वगेरः का आदान ; (दं ३, ४६)। भांख अक [ सं+तप् ] मंतरा होना, संताप करना । भांखई ; (हे ४, १४० )। भंख अक [वि+छप्] विलाप करना, वकवाद कानुरू। भंखइ ; (ह ४, १४८)। वक्त-भावंत ; ( कुमा ) । "धणनासायो गहिलीभूत्रा भ्हंखइ नंगत ! एस धुवं । सोमीव भणइ ऋंखिस तुमेव बहुलोहगहगिहको।" ( श्रा १४ )। भांख सक [उपा + लभ्] उपालंभ देना, उतहना देना । भन्यहः, (हे ४, १४६)। भांख अक [ निर्+श्वस ] निःशास लेना । ४, २०१ )। ूं भांख वि [ दे ] तुष्ट, संतुष्ट, खुश ; ( दे ३, ४३ )। भांखण न [ उपालम्भ ] उपालम्भ, उतहना ; ( कुमा ) । ्र भांखर पुं [ दे ] शुब्क तह, सूखा पड़ : ( दे ३, ४४ )। भांखरिअ [दे] देखां भांकारिअ ; (दे ३, ४६)। भंखावण वि [ संतापक] संताप करने वाला ; ( कुमा )। भांखिर वि [निःश्वसितृ] निःश्वास लेने वाला ; (कुमा ्ष, ४४ )। भांभा पुं भिरंभा विलाह, भागड़ा ; (सम ५०)। वार वि िकर ] कलहकारी, फुट कराने वाला : (सम ३७)। 'पत्त वि [ 'प्राप्त ] क्लेश-प्रात ; ( स्त्र १, १३)। भांभाण ) अक भांभाणाय ] भान भान शब्द करना । भांभणक्क ) भांभणइ ; (गा ५७५ स्र )। भांभणक्तइ; (पिंग)।

भंभणा स्वी [ भज्भना ] भन भन शब्द ; ( गरड )। भंभा स्त्री [ भाइभा ] १ प्रचएड वायु-विशेष ; ( गा १७० ; सगा )। २ कलह, क्लेश, भगड़ा; ( उव ; बृह ३ )। ३ 🔏 माया, कपट ; ४ कोघ, गुस्सा ; (सूत्र १, १३)। ४ तृष्णा, लीभ ; (सद्य २, २, २)। ६ व्याकुलता, व्य-त्रता ; ( त्राचा )। भंभिय वि [भिञ्भित ] बुभुन्तित, भूखा ; ( णाया १,१ )। भांड सक [ भ्रम् ] घूमना, फिरना । भांडइ ; (हे ४, १६१)। भांट श्रक [ गुञ्जू ] गुञ्जारव करना । वक् --भांटंतभिमर-भमरदलमालियं मालियं गहिउं " ( मुपा ४२६ ) । भंटण न [ भ्रमण ] पर्यटन, परिश्रमण ; ( कुमा ) । भंटलिआ स्रो [दे] चंक्रमण, कुटिल गमन ; (द ३, ४४)। भांटिअ वि [ दे ] जिन पर प्रहार किया गया हो वह, प्रहृत ; (द्द्र, ११) 1<sup>1</sup> भंटी स्त्री [दे] छोटा किन्तु जिँचा कश-कलापः (दे ३, ४३)। भांडली स्त्री [दे] ब्रेंसती, कुलटा ( द ३, ४४)। भांडुअ पुं [दे] वृत्त्विशेष, पीलु का पेड़ ; (दे. ३, ४३)। 🌂 डुंळी स्त्री [दे ] अमती, कुलटा ; २ कीड़ा, खेल ; ( दे रे, ६१)। भांदिय वि [ दे ] प्रदृत, पंलायित ; ( पृष्ट् ) । भरंप सक [ भ्रम् ] घूमना, फिरना । भरंपइ ; (हे ४,१६१) । भरंप सक [ आ+च्छाद्य् ] भाँपना, ग्राच्छादन करना, डकर्नां। भाषह ; ( पिंग )। संक्र -- भाषिऊण, भाषिचि ; ( कुमा; भवि )। भरंपण न [ भ्रमण ] परिभ्रमण, पर्यटन ; ( कुमा ) । भाषणी स्त्री दि पद्म, ब्रॉल के वाल; (दे ३, ४४; पांब्र) । भाषा ह्यी [भारपा] एकदम कूदना, भाष्पा-पान; (सुपा १६८)। भे विश्व वि [ दे ] १ वृहित, ट्टा हुया; २ विटत, ब्राहत ; (दे ३, ६१)। भांपिअ वि [ आच्छादित ] भवा हुत्रा, वंद किया हुत्रा ; (पिंग)। "पईवयो भांपियो भाति" (महा), "तयो एवं भण-मागास्य सहत्येगां भाषित्रां मुहकुहरं सुमइस्य गाइलेगां' (महानि४) भाकिकश न [ दे, ] वदनीय, लोक-निन्दा; (दं ३, ' ४; भवि)। जंख देखां भंख=वि+लप् । वकु-भार्खतः ; ( जय २३ )। म्मगड पुँ [ दे ] मगड़ा, कलह़ ; ( सुपा १४६ ; ५४७ )। भागुर्ली सी दें ] अभिप्तारिका ; ( त्रिक १०१ )। भाजभार पुं ि भार्कार । १ वाद्य-विशेष, भाँभ ; २ पटह, दोल; ३(कलि-युग् ; ४ नद-विशेष ; ( पि. २,१४ )। . . . . .

भाजभारिय वि [ भाभीरित ] वाद्य-विशेष क शब्द से युक्त ; ( हा १० )। भाउभारी स्त्री [दे] दूसरे के स्पर्श को रोकने के लिए चांडाल-लोक जो लकड़ी अपने पास रखते हैं वह ; ( दं ३,४४)। भाड अक [ शद् ] १ भड़ना, पंक फल आदि का गिरना, टपकना । २ हीन होना । ३ सक भाषट मारना, गिराना । भडइ ; (हे ४, १३०)। वक्र--भडंत ; (कुमा)। क्तक — "वासामु सीयवाएहिं भाडिज्जंत।" (त्र्याव १)। संक्र---**"फडिऊण** पल्लविल्ला, पुग्गेबि जायंति तस्त्रंस तुरियं । 🗀 धीरागावि धगारिदी, गयावि न ह दुल्लहा एवं" ( उप ७२८ टी )। भड़ित ब्र [ भटिति ] सीब्र, जल्दी, तुरंत ; ( उप ७२८ टी ; महा )। ्र **मडप्प** त्र [ दे ] शीव्रता, जल्दी ; ( उप प्र ११० ; रंमा) ! भाइप्य सक [ आ + छिद् ] भापटना, भापट मारना, छीनना । भडण्यमि : ( भवि ) । संक्र--भडण्यवि ; ( भवि ) । **फाडप्पड** न दि ] फरपर, फारिति, शीघ्र ; ( हे ४, ३८८)। भडिप्य वि [ आधिछन्न ] छीना हुआ ; ( भवि ) । भाडि य भाटिति । शीव्र, जल्दी, तुरन्त ; "भाडि य्रापल्ल-वइ पुगो" (गा ६१३)। ऋडिअ वि [ दे ] १ शिथिल, हीला, मुस्त ; ( गा २३०)। २ श्रान्त, बिन्न ; (पड्)। ३ महा हुया, गिरा हुया, "करच्छडामाडियपिक्खउले" ( पउम ६६, १५)। भडित्ति दंखो भडितः; ( मुर २, ४ )। भडिल देखो जडिल ; ( हं १, १६४ )। ुफ़ाड़ी ह्यी दिं] निरन्तर बूब्टि; गुजरातं। में 'फड़ी'; (दे ३,४३)। भाग सक [ जुगुष्स् ] घृगा करना । भागुइ ; ( पड् )। भागउभाग अक [भागभागाय्] 'भन भन ' आवाज भागाजुमाणिअ वि [भागभाणित] भान भान आवाज वाला; (पिंग)। भागभण देखो भागजभाग । भागभगई ; (वज्जा ६६)। भागभागारव पुं [भागभागारव ] 'भान भान' श्रावाज ; (महा )। भाणभाणिय देखी भाणजभाणिअ ; (संपा १० )। भाणि देखां झुणि ; (रंभा )। भत्ति देखो भड़ित्तः (हे १,४२ : पड् ; महा ; सुर २, ६) । भातथा वि [दे] गत, गया हुआ ; २ नेप्र ; (दे.३; ६१)।

```
्रभःषिअ वि िद्दे ] पर्यस्त, उत्चित्त ;( पड्) । ं
       मत्प देखों भाग । भाग्यइ ; ( षड् ) ।
       भागाल न दि ] इन्द्रजाल, माया-जाल; (द ३, ५३ )।
        भाय पुंची [ध्वज] ध्वजा, पताका; (हेर,२७;
           ग्रोप )। स्त्री—°या ; (ग्रोप )।
        भार अक [ क्षर् ] भारता, टपकता, चूना, गिरना। भारइ ; (ह
           ४, १७३)। वक् -- भरंत ; (दुमा ; सुर ३, १०)।
        भार सक [स्मृ] याद करना । भारद ; (हे ४, ७४; पड्)।
           क्र--भारेयव्य ; ( वृह ४ )।
        भारंक ) पुं [दे ] तृगा का वनाया हुआ पुरुष, चन्चा ; ( दं
        भारत ) ३, ४४)।
        भरग वि [स्मारक] चिन्तन करने वाला, ध्यान करने वाला;
            " भएगं करगं भरगं पभावगं गागग्रदंसगागुणागां" (तंदु )।
        भरभर पुं [ भरभर ] निर्मार श्रादि का ' भर भर' श्रावाज ;
           ( सुर ३, १० )।
        भरण न [ क्षरण ] भरना, टपकना, पतन ; (वव १)।
        भरणा स्त्री [ क्षरणा ] ऊपर देखो ; ( त्रावम ) ।
        भारय पुं [ दे ] सुवर्णकार; ( दं ३, ४४ )।
        फरिय वि [ क्षरित ] टपका हुया, गिरा हुया, पतित ; ( डव ;
            य्रोघ ७६० )।
        अफरअ पुं [ दे ] सराक, मच्छड़ ; ( दं ३, ४४ )।
        भारुविकअ वि·[द्ग्ध] जला हुआ, भस्मीभूत ; "जयगुरुगुरु-
           विरहानलजालोलिमजिनक्यं हिययं" (सुपा ६ १७ ; ह ४,
            ३६४ )।
        भालभाल अक [जाज्वल्] भालकना, चमकना, दीपना। वक्च-
            भालभालंत ; (भवि )।
         भाळमाळिआ स्री [ दे] मोली, कोथली, थैली ; (दे ३,४६)।
         भारतहरू देखो भारतभारत । भाजहलाइ ; (.सुपा १८६)।
            वक्ट -- भालहलंत ; ( श्रा २८ )।
       ऋंळा स्त्री [ दे ] मृगतृज्णा, धूप में जल-ज्ञान, व्यर्थ तृज्णा ;
            (दे ३, ४३; पात्र)।
         भार्लुकिअ ो वि दि ] दम्भ, जला हुया ; ( दे ३,४६)।
          भलुसिथ
          भारत क्षेत्र क
             ( ठा ५ - ग्रोप ; सुर ३, ६६ ; सुपा ४० ; कप्प )।
          भारतोज ः रुलअ वि [ दे ] संपूर्ण, परिपूर्ण, भरपूर ; (भवि)।
          भवणा ह्यां [ क्षपणा ] १ नाश, विनाश ; ( विसे ६६१)।
              २ अध्ययन, पटन ; ( विसे ६ १८ )।
```

```
भत्तस पुं[भत्य] १ मतस्य, मछ्ली; (पण्ह १, १)। २
 °चिंश्रय पुं [ चिह्नक ] कामंद्रव, रसर ; ( कुमा ) ।
भारत पुं [ दे ] १ अयश, अपकीर्ति ; २ तट, किनारा ; ३ वि.
 तटस्थ, मध्यस्थ ; ४ दीर्घ-गंभीर, लम्बा श्रीर गभीर ; (हुंः
  ३,६०) | ५ टंक से छित्र ; (दे ३, ६०; पात्र ) ।
भत्सय पुं िभएक । छोटा मत्स्य ; ( दं २, ५७ )।
भासर पुन [ दे ] राख विशेष, आयुध-विशेष, "सरभारति-
 राञ्चल--'' ( पडम ८, ६१ )।
भ्रात्सिअ वि [ दे ] १ पर्यस्त, उत्वित्त ; २ त्राक्रुप्ट, जिस पर
 आकोश किया गया है। वह ; ( द ३, ६२ )।
भसिंध पुं [ भपचिह्न ] काम, स्मर ; ( कुमा )।
भस्तुर न [ दे ] १ ताम्बृल, पान ; ( दे ३, ६१ ; गडड )।
  २ अर्थे ; ( दे ३, ६१ )।
भ्ता सक (ध्यौ) चिन्ता करना, ध्यान करना।
 भाग्रह ; (हे ४, ६)। वक् -- भाग्रंत, भाग्रमाण ;
 (प्रारू; महा)। संक्र-भाऊणं; (ग्रारा ११२)।
 हेक-भाइत्तए ; ( कस ) । क-भायव्य, झेय, भाडू-
 यञ्च, भाएयव्च ; ( कुमा ; श्रारा ७८ : श्राव ४ ; पत
  १० ; सुर १४, ८४ )।
भाइ वि [ध्यायिन् ] चिन्तन करने वालां, ध्यान करने
 वाला ; ( आचा ) ।
भाउ वि [ ध्यातृ ] ध्यान करने वाला, चिन्तक ; (त्राव४) ।
भाड न [ दे आह ] १ लता-गहन, निकुञ्ज, भाडी ; ( दे
  रे, १७; ७, ८४; पात्र ; सुर ७, २४३ )। २ वृत्त,
  पेड़; "ब्राब्रल्ली भाडभेब्रिम्" (दे १, ६१), "दिही य
 तए पोमाडङकाडयस्स इमिम पएमे विशिग्गश्रो पायश्रो" ( स
  1 (886
भाडण न [ नाटन ] १ मांप, ज्य, जीएता, २ प्रस्कोटन,
  भाड़ना ; ( राज )।
 स्माडल न [ दे ] कर्पास-फल, कर्पास ; ( दे ३, ४७ ) ।
 कांडावण सीन [ फाटन ] फड़वाना, सफा कराना, मार्जने≺
  कराना। स्त्री-- 'णो; (सुपा ३७३)।
भाण पुन [ ध्यान ] १ चिन्ता, विचार, उत्करठा-पूर्वक
  स्मरण, सोच; ( त्राज ४; ठा ४, १, हे २, २६)। २
  एक ही वस्तु में मन की स्थिरता. ली लगाना ; ( ठा ४,
  १)। ३ मन त्रादि की चेष्टा का निरोध ; ४ दृढ़ प्रयतन
  से मन वगैरः का न्यापार ; (विसे ३०७१ ; ठा ४, १।)
```

भाणंतरिया स्त्री [ध्यानान्तरिका ] १ .दो ध्यानी का / मध्य भाग, यह समय जिसमें प्रथम ध्यान की समाप्ति हुई हो . श्रीर दूसर का श्रारम्भ जवतक न किया गया हो। श्रीर अन्य अनेक ध्यान करने के वाकी हों ; ( ठा ६ , भग ४, ४ )। २ एक ध्यान समाप्त होने पर रोष ध्यानों में किसी एक को प्रथम प्रारंभ करने का विमर्रा; (वृह १)।... भाणि वि [ध्यानिन्] ध्यान् करने वाला ; ( त्रारा ८६ ) । भाम सक [ दहू ] जलाना, दाह देना, द्राध करना । भामेइ ; (सुग्र २, २,४४) । वक्ट—कामंत ; ( सुग्र २,२, ४४ ) ∤ प्रयो— मामावेइ ; (सूझ २, २, ४४ )। र्भाम वि [दे] दग्ध, जला हुआ ; ( आचा २, १,१ )। °थंडिल न [ °स्थण्डिल ] दग्घ भूमि ; (ब्राचा २,१,१) । भ्ताम वि [ध्याम] त्रनुङ्ज्यल ; (पष्ह १,२,—पत्र ४०)। अभीमण न [दे] जलाना, आग लगाना प्रदीपनक; (वव २)। आमर वि [दे] बृद्ध, बृद्धाः (दे ३, ४७)। भामंल न दि वि वि बाँख का एक प्रकार का रोग, गुजराती में "भामरो" । २ वि. भामर रोग वाला ; (उप ५६ न टी ; था १२)। भामिअ वि [दे] दम्ध, प्रव्यक्तिः; (दे ३, ५६ ; वव ७ ; आवम ) । २ स्थामितत, काला किया हुआ; ३ क्लिङ्क-त ; ''वणदङ्हपयंगाएवि जीए जा. भामित्रो नेय'' (सार्घ १६)। भाय वि [ धमात ] भस्मोक्तत, दग्ध ; ( गाँदि )। भायव्य देखो भा। भारुआ स्त्री [ दे ] चीरी, सूद्र जन्तु-विशेष ; ( दे ३,५७ )। भावण न [धमापन ] देखो भामणः ( राज )। भावणा न [धमापना] दाह, जलाना , श्राग्न-संस्कार ; ( ग्रावम ) । क्तिंखण न द्रिी गुस्प्ताकरनाः (उप १४३ टी)। भिर्मृखिअ न [ दे ] वयनीय, लोकापत्राद, लोक-निन्दा ; (दे ३, kk ) 1 ) पुं [ दे ] चुद्र कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जीव की क्तिंगिर भिंगिरड ) एक जाति ; (जीव १)। ् क्तिं किंद्य वि [ दे ] वुभुन्तित, भूखा; ( वृह ६ )। (फिंक्तिण) ) स्रो [दे] एक प्रकार का पेड़, लता-विशेत्र; (उप र्मिं किरी ∫ १०३१ टो ; ग्रांचा २, १, ५ ; बृह १)। ) वि [ **क्षीयमाण** ] जो ज़य को प्राप्त होता फिज्जिमाण ∫ हो, कृश होता हुद्राः; (से ४,४८; उप ७२८ टी; कुमा)।

किएण देखों क्हीण ; (से १, ३४ ; कुमा )। भित्तमिय १ न [ 🐧 शरीर के अवयवों की जड़ता; ( आचा )। किम्मिय ∫ िक्तया देखो का। कियाइ, कियायइ ; (उवा ; भग; कस ; पि ४७६ )। वकु-- िक्यायमाण : (णाया १,१--पत र= : ६०/) । ्रिकेरिड न [ दे] जीर्ग कूप, पुराना इनारा ; ( दं ३, ४७ )। िम्मिलिअ वि [ दे ] मोला हुआ, पकड़ी हुई वह वस्तु जो ऊपर से गिरती हो; ( चुपा १७८ )। भिष्ठल अक [ स्ना ] फीलना, स्नान् करना । अफिल्लई ; (कुमा)। िफिहिलआ स्त्री । िफिहिलका ] कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जीव की एक जाति ; (पाद्य ; पर्ग्ण १)। िक्कहिल्ला स्वी [ दे ] १ चीही-नामक तृण ; २ मशक, मच्छड़ ; ( दे ३, ६२ )। फिरिलरी स्त्री [दे] मंछली पकड़ने की एक तरह की जाल ; (विपा १, ५--पत्र ८१)। ्भिःह्ली स्त्री [ दे ] लहरी, तरंग ; ( गउड )। िक्तहली स्त्री [ क्तिहली ] १ वनस्पति-विशेष; ( पगरा १ ; उप १०३१ टो )। २ कीट-विशेष ; (गा ४६४)। भ्तीण वि [ क्षीण ] दुर्वल, कृश ; ( हे २, ३ ; पात्र )। भेतीणं न दि ] १ अंगं, शरीर ; २ कीट, कीड़ा ३ ( दे ३, ६२)। ्भ्तीरा स्त्री [ दे ] लज्जा, शरम ; ( दं ३, ४७ )। भर्तेखं पुं दि ] तुगाय-नामक वाद्य ; ( दे रे, ४८ )। भां िक्य वि दि । १ वुभु चित्रत, भूखाः ; (पंगहे १, ३--पत्र ४६)। २ मुरा हुआ, मुरमा हुआ; (भग १६, ४)। सुंभुं, मुस्य न [दे] मन का दुः खं; (दे ३, ४५) । भुट्टण न [ दे ] १ प्रवाह , ( दे ३,४५ ) । २ पशु-विशेष, जो मनुज्य के शरीर की गरमी से जीता है और जिसका रोम कपड़े के लिये वहु-मूल्य ह ; ( उप ४४१ )। मंपूर्डा स्वा दि ] मापड़ा, तृण-कटीर, तृण-निर्मित घर, ( ह ४,४१६;४१८)। . सुर्विणाग न [दे] प्रालम्ब ; ( खाया १, १ )। .झुज्म देखो जुज्म = युध्। मुज्मद ; (प २१४)। वह-युज्मतंत ; ( हे ४, ३७६ ) l झुद्ध वि [दे] भूठ, अर्लीक, असल ; (दे ३, ४८)।

झुण सक [ जुगुष्स् ] वृग्ग करना, निन्दा करना । भुग्ग्इ ; ' होर पुं [ दे ] पुराना घण्टा ; ( दं ३, ४६ )। (हे ४, ४ ; सुपा ३१८ )। झुणि पुं [ध्यनि ] शब्द, श्रावाज ; (हे १, ४२ ; पड् ; कुमा )। झिणिश वि [ जुगुब्सित ] निन्दित, पृणित ; ( कुमा )। झती हो दि ] इंद, विच्हेद ; (दं ३, ४८)। **झम्झम्सय** न [दे] मन का दुःखः (दि ३, ४८०)। झुरुल ग्रक [ अन्द्रेल् ] भूलना, डोलना, लटकना। वरू-झुल्लंत ; ( सुपा ३१७ )। ्रञ्जूल्लण स्त्रीन [ दे ] छन्द-विशेष। स्त्री— णाः ( पिंग )। झुरुद्धरी स्त्री [दें] गुल्म, लता, गाछ ; (दं ६, ४८)। अस देखो झुस । संक्र — झुसिता ; ( प २०६ ) । झसणा देखा झूसणा ; ( राज )। झसिय देखां झूसिय ; ( वृह २ ) । झुसिर न [ शुपिर ] १ ग्ल्य, विवग, पोल , खाली जगह ; ( गाया ५, ८ ; सुपा ६२० )। २ वि. पोलां, ऋँछा ; ( ठा २,३; गाया १,२; पण्ह १,२)। भूर सक [ स्मृ ] याद करना, चिन्तन करना । भूग्इ ; (ह ४, । **झूर** सक [ जुगुन्स् ] निल्दा करना , घृगा करना । ''निरुत्रमसोहग्गमइं, दिर्दूणं तस्स रूत्रगुणरिद्धिं। इंदो वि देवराया, भूरइ नियमण नियहवं '' ( रयण ४ )। झूर श्रक [श्रि] भुरना, जीग होना, सूलना । वक् - झूरंत, ङ्करमाण ; (सण ; उप पृ २७)। झूर वि [ दे ] कृटिल, वक, टेढ़ा ; ( दे ३, ४६ )। झूरिय वि [ स्मृत ] चिन्तित, याद किया हुआ ; ( भवि )। झूस सक [ जुर्] १ सेवा करना। २ प्रोति करना। ३ जीग करना, खपाना । वकु — झूसमाण ; (त्राचा) । संकु — झूसि-त्ता, झूसिताणं, झूसेता ; ( श्रोप ; पि ४८३ ; श्रंत २७)-। भूसणा स्त्री [ जोपणा ] सेवा, श्राराधना ; ( तवा ; श्रंत ; त्रीप ; गाया १, १ )। झुसरिअ वि [ दे ] १ अवर्थ, अवन्त ; २ स्वच्छ, निर्मल ; (दं ३, ६२)। द्धृस्तिय वि [ जुए ] १ संवित , श्राराधित ; ( गाया १, १ ; ्रश्रीप )। २ चपित, चिप्त, परित्यक्त ; ( उत्रा ; टा २, २)। क्त झुअ पुं [दे] कन्दुक, गेंद ; (दे ३, ४६)। झैय देखो भारा 🕘 💠

भोंडिलिआ स्त्री [दे] रासक के समान एक प्रकार की कीड़ा; (दं ३, ६०)। ् फोट्टी स्वी [दे] ब्रर्ध-महिर्वा, भैंस की एक जाति ; (दे३, ४६)। भोड सक [शाट्यू] पेड ब्रादि से पत्र वगैरः की गिराना । मोडइ; (पि ३२६)। ्कोड न [दे] १ पेड़ आदि से पत्र आदि का गिराना ; २ जीर्ण वृज्ञ ; (गाया १, ११--पत्र १७१ )। भोडण न शादन वातन, गिराना : ( पगह १, १---पत्र २३)। भोडंप्प वुं [दे] १ चना, अन्त-विशेष ; २ सुव चने का शा-क; (दे ३, ४६)। भोबिअ पुं [दे ] व्याध, शिकारी, बहेलिया ; ( दे ३, ६० )। ्रे स्री [ दें. **फोलिका** ] फोली, थैली, कोथली : भोतिलञा ∫(दे३, ५६; सुग्र २, ४)। भोस देखो झूम । भोमेइ ; (त्राचा) । वक्त-भोसमाण, कोसेमाण ; (सुवा २६ ; त्राचा) । संक्र—"संलेहणाए सम्मं भोसित्ता निययंदहं तु" ( सुर ६, २४६ ) । भोस सक ( गवेषय् ) खोजना, अन्वेषण करना । भोतिह ; /(बृह३)। √फोस पुं [दे] फाइना, दूर करना 🕫 (टा ४, २)। महोसाण न [ दे ] गवेवण, मार्गण ; "ग्रामोगणं ति वा मग्गणं ति वा भोसगंति वा एगहं'' (वव २)। भोसणा दंबो झूसणाः; (सम ११६; भग)। 🕟 🕟 क्तोसिअ देखो झूसिय ; ( ब्राचा ; हे ४, २४८ )।

इय सिरिपाइअसदमहण्णविम भयाराइसद-संकलगो। सत्तरहमे। तरंगो समता।

ट पुं [ ट ] मूर्घ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; (प्रामा; प्राप) । टंक पुं [ टङ्क ] १ तलवार त्रादि का अन भाग ; ( पण्ह १, १---पत्र १८)। २ एक प्रकार का सिक्कां ; ( श्रा १२ ; सुपा ४१३) । ३ एक दिशा में छित्र पर्वत ; (णाया १,१---

पत्र ६३)। ४ पत्थर काटने का अख, टाँकी, छेनी ; ( से ४, ३४; उप प्र ३१४)। ४ परिमाण-विशेष, चार मासे की तौल ; (पिंग)। ६ पिन्-विरोव ; (जीव १)। ंक पुं [ दे ] १ तलवार, खड्ग ; २ खान, खुदा हुम्रा जला-राय ; ३ जङ्घा, जाँव ; ४ भिति, भींत ; ४ तट, किनारा ; ५ (द ४, ४)। ६ खनित्र, कुदाल ; (दे ४, ४ ; से ४,३४)। ं ७ वि. छिन्न, इंश हुआ, काटा हुआ ; (दे ४, ४)। टंकण पुं [ टङ्कत ] म्जेच्छ को एक जाति ; (विसे १४४४)। टेंकवत्थुल पुं दि ] कन्द-विशेष, एक जाति को तरकारी : (आ़ २०)। ्ट्रंकास्त्री [दे] १ जंबा, जाँब ; (पात्र ) । २ स्वंनाम-ख्यात एक तीर्थ; (ती ४३)। হকাर पुं [ হহ্লাर ] धनुष का राञ्द ; ( মবি ) । र्टकार g [ दे ] ब्रोजस्, तेज ; ( गउड ) । ्टं किअ वि [ दे ] प्रस्त, फैला हुआ ; ( दे ४, १ )। टंकिअ वि [ टङ्कित ] टाँको से काटा हुआ ; (दे ४, ४०)। टंबरय वि [ दे ] भार वाला, गुरू, भारी ; ( दे ४, २ )। 🗸 टक्क पुं [ टक्क ] देश-विरोप ; ( हे १, १६४ ) । ्टक्कर पुं [दे] ठोकर, अंग से अंग का आघात ; ( सुर १२, र्<sub>६</sub>७;वव ٩) I ्रद्रक्कारा स्त्री [दे] अरगि-बृज्ञ का फुल् ; ( दे ४, २ ) । टगर वुं ितगर ] १ वृज्ञ-विशेष, तगर का वृज्ञ ; २ सुग-निधत काष्ट-विरोष ; (ह १, २०४ ; कुमा )। ट्रइंझा स्त्री [ दें ] जवनिका, पर्दा ;़( दे ४, १ )। ट्रपर वि [ दे ] विकराल कर्ण वाला, भयंकर कान वाला ;  $^{\lor}($  दे ४, २ ; सुपा ४२० ; कप्पू) । ्रद्भार पुं [दे] कश्-चय, वाल-समूह ; (दे ४, १)। टयर देखो टगर ; ( कुमा )। रलरल अक [रलरलाय्] 'टल टल' आवाज करना। वक् --- टलटलंत ; ( प्रास् १६३ )। रलरित्र वि [ रलरित ] 'रल रल' त्रावान वाला; ( उप ६४ = हो )। ्रद्रंसर न [दे] विमोटन, मोड़ना ; (दं४,१)। टसर पुं[ त्रसर ] टसर, एक प्रकार का सूता ; (हि १, २०५ ; कुमा )। र्टसरोट्ट न [दे] शेखर, अवतंस ; (दे ४,१)। द्वार पुं[दे] अधम अश्व, हठी घोड़ा; (दे४,२)।

"अइसिक्षित्रावि न मुत्रइ, ग्राग्यं टारव्य टारतं '' (श्रा २७)। २ दहु, छोटा घाड़ा ; ( उप १५५ )। टाल न दि ] कामल फल, गुरुली उत्पन्न हाने के पहले की अवस्था वाला ५ल ; ( दस ७ )। टिंट° ) दि देखां टेंटा ; ( भवि )। °साला स्ती िंटा ∫ [ °शास्ता ] ज्याखाना, ज्या विलने का अहा ; (सुपा ४६५)। ्रिटिंवरु ) पुन [दे] बच-विशोप, तेंदू का पेड़ : (दे ४ टिंवरुअ ) ३ ; डप १०३१ टी ; पात्र )। **्रिटेंबरुणो** स्त्री [ **दे** ] ऊपर देखो ः( पि २१८ )। ः टिक्क न [दे] १ टीका, निलक ; २ सिर का स्तवक, मस्तक पर रक्खा जाना गुच्छा ; ( दं ४, ३ )। टिक्किद ( शो ) वि [ दे ] तिलक-विभूवित ; ( कप्पू )। ्टिर्म्घर वि [ दे ] स्थविर, वृद्ध, बूड़ा ; ( दे ४, ३ )। टिष्टिम पुं [टिष्टिम ] १ पिन विशेष। २ जल-जन्तु विशेष ; ( सुर १०, १८४ )। स्त्री— °भी ; (विषा १,३)। टिष्टियाव सक [दे] वालन की प्रेरणा करना, 'टिटि' श्रावाज करने को सिखलाना । टिष्टियांबेइ ; ( णाया १, ३ )। क्तक — टिटियावे ज्जमाण ; ( गाया १, ३ — पत्र ६४)। टिप्पणय न [टिप्पनक] विवर्ण, छोटी टीका; (सुपा३२४)। ्**टिंप्पी** ख़ो [ दे ] तिलक, टोका 🖟 ( दं ४, ३ ) । टिरिटिश्ल सक भिम्ना वृमना, फिरना, चलना । टिरिटि-ल्लाइ ; (हे ४, १६१) । वक् - टिरिटिख्लंत; (कुमा)। टिविडिक्क सक मण्डय मिण्डत करना, विभूषित् करना । टिविडिक्कइ ; (हे ४, ११५ ; कुमा )। वक्त — टिविडि-ककंत ; ( सुपा २८ ) I टिविडिक्किअ वि [मण्डित] विभूषित, त्रलंकृत ; (पात्र) । टुंट वि [ दे ] छिन्न-हस्त, जिसका हाथ कटा हुआ हा वह ; (दे४,३; प्रासू १४२; १४३)। ट्रंटु ज्या श्रक [टु ज्टु जाय ] 'दन दुन' शावाज करना । वक्त-द्रंद्रुण्णंत ; (गा ६८५ ; काप्र ६६५ )। ्रद्वंय पुं [दे] त्रावात-विशेष; गुजराती में 'ठुवा'; (सुर१२,६७)। 🐦 टुट्ट अक [ त्रुट् ] टूटना, कर जाना । दुहर् ; (पिंग )। वक्र—दुद्धंत ; ( से ६, ६३ )। ट्वर पुं [त्वर] १ जिसको दाड़ी-मूँ छन उगी हो एसा चपरासी; २ जिसने दाड़ी मूँछ कटवा दी हो ऐसा प्रतिहार ; ( हे १, २०५ ; कुमा) । ्टेंटी स्त्री [ दे] ज्याखाना, ज्या खेलने का यहा ; (दे४,३)।

टेक्कर न [दे] स्थल, प्रदेश ; (दे ४,३)।

टोक्कण न [दे] दाह नापने का वरतन ; (दे ४,४)।

टोक्कणखंड रिवा का वरतन ; (दे ४,४)।

टोक्कणखंड रिवा का वरतन ; (दे ४,४)।

टोक्कणखंड रिवा का वरतन ; (दे ४,४)।

टोणआ स्वी [दे] टोपी, निर पर रखने का सिया हुआ। एक (योघ ६)।

प्रकार का वस्त ; (सुपा २६३)।

टोप्प पुंच [दे] शेष्टि-विशेष ; (स ४४९)।

टोप्प पुंच [दे] शिरास्त्राण-विशेष, टापा ; (पिंग)।

टोल पुंचि वे शालम, जन्तु-विशेष ; रिवाच ; (दे ४; रिवाच ; (दे ४; रिवाच ; (दे ४; रिवाच ; (दे ४); रिवाच ; र

7

इम्र सिरिपाइसहसहण्णविम उयागइसहसंकलाणा

अद्वारहमो तरंगा समता।

ठ पुं ि ठ ] मूर्च-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; (प्रामा ; प्राप)। ठइअ वि दि । उतिचास, अपर फेंका हुआ ; २ पुं अवकाश ; (दे४,१)। उइअ वि स्थिगित । १ ब्राच्छादित, हका हुआ ; २ वन्द किया हुआ, स्का हुआ; (स १७३:) 🗠 ठइअ देखो ठविअ ; (पिंग)। and the second second रंडिक्ल देखो थंडिक्ल ; ( डब**े)।** 💎 😘 टंभ देखो थंभ=स्तम्भ । कर्म—ठंभिज्जइ ; (हे २, ६०)। ठंम देखां थंम=स्तम्म ; (हे २, ६; पड्)। टकुर ) पुं [ ठबकुर ] १ टाकुर, चतिय, राजपत ; :( स ठक्कर े १४८ ; सुन ४१२ ; सहि ६८ )। र' मामे वगैरः का स्वामी, नायक, मुखिया ; ( त्रावम )। डग पुं [ डक ] डगं, धूर्त, वंश्चक ; ( दे २, ४८ ; कुमा ) । ठिभिय वि [दे] विश्वत, उमा हुआ, विप्रतारित ; (सुपा १२४)। ठिगय देखो ठइय=स्थिगत ; ( उप पृ ३८८ ) । ठद्वार पुं [दे ] ताम्र, पितल ग्रादि धातु के वर्तन वनाकर ं जीविका चलाने वाला ; (धर्म २) । 🚈 🚈 🔒 👵 👵

ठड्ड वि [स्तब्य ] हम्कावस्का, कुण्टिन, जड़ ; (हे २, डल वि स्थाप्य हिशायनीय, स्थापन करने योग्य ; ( योष ६ )। उय सक [स्थम ] बन्द् करना, मकता । उए नि : (स ११६)। ठयण [ स्थमन ] १ हकाव, अटकाव । २ वि. रीकन वाला । स्ती-- णी ; ( उन ६६६ )। डरिअ वि [ दे ] १ गोरविन; २ ऊर्थ-स्थिन ; ( दे ४, ६ )। ठिलय विदि खालो, शुन्य, रिक्त किया गया: (सुपा २३७)। ठल्ल वि दि ] निर्धन, धन-रहित, दरिद्र ; ( दे ४० ४ )। । ठब मक [स्थापय] स्वापन करनः । टरहः, टवेहः ; ( विंग ; कर्प ; महा ) । उत्रे ; (भग ) । वहा - उर्रत ; (रयण ६३)। संक्र--ठिवडं, ठिविज्ञण, टिवित्ता, टिवित्तु, ठवेता; (पि ४७६; ४८६: ४८२ ; प्रात् २७; पि ४८२) । ठवण न [स्थापन] स्थापन, संस्थापन; ( सुर २, १५७)। ठचणा स्त्रो [स्थापना ] १ प्रतिकृति, बिन्न, मृर्ति, ज्ञाकार ; ( ठा २, ४; १०; अगु )। २ स्थापन, न्यास ; ( टा ४ ३.) । ३ मांकेतिक वस्तु, मुख्य वस्तु क ध्यमाव या अनुप-स्थिति में जिस किसी चीज में उसका संकत किया जाय वह बस्तु; (बिसे २६२७)। ४ जैन साबुयां को भिन्ना का एक दोष, साधु का भिना में देने के लिए रखी हुई बस्तु ; (ठा. ३, ४--पत्र १४६) । ४ अनुज्ञा, संमित ; (.गांदि)। ६ पर्थपणा, आठ दिनों का जैन पर्व-विरोध ; ( निवृ १० )। ेकुछ पुंन [ ेकु अ ] भिना के लिए प्रतिभिद्ध कुल ; ( निन् ४ )। °णय पुं.[ °नय ] स्थापना को होः प्रधान मानने वाला मतः (राज)। °पुरिस्त पुं ( 'पुरुष ) पुरुष की मूर्ति या वित ; (-ठा ३, १ ; सूत्र १, ४, १ ) । विस्यान पुं िचार्य ] जिस वस्तु में ब्राचार्य का संकेत किया जाय वह वस्तु ; (धर्म २ )। °सञ्च न ् िसत्य } स्थापना-विषयक सत्य, जैसे जिन भगवान को मूर्ति को जिन कहना यह स्थापना-संख है ; ( ठा १० ; पर्रण ११ ) । **उचणी** स्वी [स्थापनी] न्यास, न्यास हप से रखा हुआं द्रव्यः ; (शालक्ष)। भोस युं [ भोप ] न्यात की चारी, न्यास-का अपलाप ; " दोहेस मित्तदोहो, टबर्णीमासी असेसमोसेसु" ( MI - 4x ) 1 ... ठविअ वि [स्थापितः] रखा हुआ, संस्थापितः । ( प्रेडंं ) पि

१६४ ; या १, २) । १००० विकास विकास है

```
ठविआ स्त्री [ दे ] प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति ; ( दे ४, ४ ) ।
 ठिवर देखो थविर ; (पि.१६६)।
  ठा अक [ स्था ] बैठना, स्थिर होना, रहना, गृति का रुकाव
   करना । ठाइ, ठाश्रइ ; ( हे ४, १६ ; षड्.) । वक् -- ठाय-
 ्रमाण ; ( उप १३० टो )। संक् — ठाइऊ ण, ठाऊण ;
   (, पि ३०६ ; पंचा १८ ) । हेक् — ठाइत्तए, ठाउं ; (कस :
   अव ४ )। क्र--ठाणिज्ज, ठायव्य, ठाएयव्य ; (्णाया
   १, १४ ; सुपा ३०२ ; सुर ६, ३३ )।
  ठाइ नि [स्थायिन] रहने वाला, स्थिर होने वाला ; ( ग्रौप ;
   ्कप्प ) ।
 ठाएयव्यं देखो ठा।
  ठाएयव्य देखे ठांव।
्ठों पा पुं दिं ] मान, गर्ब, ब्रामिमान ; ( दे ४, ४ )।
  ठाण पुंन [ स्थान ] १ स्थिति, अवस्थान, गति की निवृत्ति ;
   (स्य १, ४, १; बृह १)। २ स्वरूप-प्राप्ति ; (सम्म
    १)।३ निशास, रहना; (सुग्र १, ११; निचू १)।
   ४ कारण, निमित्रं, हेतु ; (सूत्र १, १, २; ठा २, ४)।
🔏 ५ पर्यङ्क झादि झासन; ( राज) । ६ प्रकार, भेद; ( ठा १०;
   आचू ४)। ७ पर, जगह ; (ठा १०)। ५ गुग,
   पर्याय, धर्म ; ( टा ४, ३ ; त्राव ४ ) । ६ त्राक्षय, त्राधार,
  वसति, मकान, घर ; (ठा ४, ३)। १० तृतीय जैन ब्रङ्ग-
  मिल्ये, 'ठाणांग 'सूत्र ; (ठा १ ) । ११ 'ठाणांग 'सूत्र
  ं का अध्ययन, परिच्छेद; (ठा १; २; ३; ४; ५)।
  <sup>1</sup> १२ कायोत्सर्ग ; ( ब्रोप )। °भट्ठ वि [ °भ्रष्ट ] १ ब्रपनी
  िजगह से च्युत; (गाया १,६)। २ चारिल से पतित ; (तंदु)।
    ें इय वि [ 'तिग ] कायोत्सर्ग करने वाला ; ( श्रीप )।
   ायय न [ ायत ] ऊँचा स्थान ; ( बृह १ )।
  ठाणि वि [स्थानिन् ] स्थान वाला, स्थान-युक्त ; (सूम १,
  ं रे; उन )।
  ठाणिज्ज देखो ठा।
  उगिज्ज वि [ दे ] १ गौरवित, सम्मानित; ( दे ४, ४ )।
    २ न गौरव ; (षड्)।
  ठाणुक्कडिय ) वि [ स्थानोत्कटुक ] १ उत्कट्क आसन
```

ठाणुक्कुडुय ेवाला; (पण्ह २, १; सग)। २ न आसन-

ठाणु देखो खाणु। °खंड न [°खण्ड] १ स्थाणु का अन्यवः

शरीर वाला ; (ध्याया १, १-पत्र ६६.)।

२ वि स्थाणु की तरह ऊँचा और स्थिर रहा हुआ, स्तम्भित

```
ठाम ( अप ) देखो ठाण ; ( पिंग '; संग )।
ठाय 🐧
ठाच सक [स्थापय] स्थापन करना, रखना । ठात्रइ, ठावेइ;
 (पि ११३ ; कप्प; महा )। वक्त--ठावंत, ठाविंत ; (चड
  २०; सुपा ८८ )। संकृ—ठावइत्ता, ठावेत्ता ; ( क्स;
 महा )। कृ—ठाएयंव ; ( सुपा १४१ )।
ठावण न स्थापन स्थापन, धारण; (पंचा १३)।
ठावणया ) देखां ठवणा ; (उप ६८६ टी; ठा १ ; वृह ४)।
ठावणा 🗦
ठावय वि [स्थापक] स्थापन करने वालाः; ( णाया १, १८;
  सुपा २३४)।
ठावर वि [स्थावर] रहने वाला, स्थायी ; ( अच्चु १३ -) ।
ठाविअ वि [ स्थापित ] स्थापित, रखा हुआ ; (ठा ३, ९ ;
  श्रा १२; महा ) ।
ट्रांचित्तु वि.[ स्थापयितृ ] ऊपर देखोः; ( ठा ३, १ )।
/ठिअअन [दे] कर्घा, कँचा; (दे४,६)। 👝
्ठिइ स्त्री [स्थिति ] १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, नियम ;
  " जयिद्रई एसा " ( ठा ४, १ ; उप ७२⊏ टी ) । २ स्थान,
 ्त्रवस्थान ; ( सम २ )। ३ श्रवस्था, दराा⁻; ( जो ४५ )।
  ४ ब्रायु, उत्र, काल-मर्यादा ; ( भग १४, ६ ; नव ३१;
 पगण ४; श्रीप )। °क्खय पुं [°क्षय ] श्रायु का
  त्त्वय, मरण ; ( विपा २, १ )। °पडिया देखो °चडिया;
  ( फप्प )। °बंधा पुं [ °बन्ध ] कर्म-बन्ध की काल-मर्यादा ;
  (कम्म ४, ८२)। °वडिया स्त्री [ °पितता ] पुत-जन्म-
  संवन्धी उत्सव-विशेष ; ( गाया १, १ )।
,ठिक्ऋ न दि ] पुरुष-चिहः ; (दे४, ४)।
ठिककरिआ स्त्री दि विकरी, बड़ा का इकड़ा ; ( श्रा १४ )।
ठिय वि [ स्थित ] १ अवस्थित; ( ठा २, ४ )। २
  व्यवस्थित, नियमित ; ( सूत्र १,६ )। ३ खड़ा ; ( भंग
  ६,३३)। ४ निष्णण, वैठा हुआ ; (निचू,१ ; प्राप्र ; कुमा)।
 ठिर देखो थिर; (. अच्चु १; गा १३१ अः)।
र्डिविअ न [दे] १ ऊर्घ्न, ऊँचा; २ निकट, समीप ; ३ हिक्का,
  हिचकी ; (ंदे ४, ६)।
ठिब्ब सक [वि+घुर्] मोड़ना । सङ् - ठिब्बिऊण ; (सुपा
 ፡ 'ባቘ ) 1 . ;
 ठीण वि [स्त्यान] १ जमा हुआ ( घृत आदि ) ; (कुमा) (
  २ ध्वनि-कारक, श्रावाज करने बाला ; ३ न जमार्व ; ४
  श्रालस्य ; ४ प्रतिध्वनि ; ( हे १, ७४ ; २, ३३ )।
```

ठुंठ पुंत [दे ] हुँडा, स्वायु ; (जं १)। ठेर पुंसी [स्थिविर] वृद्ध, वृद्धा ; (गा मम् ३ अ ; पि१६६), "पउरज्वाणो गामो, महुमासो जाअणं पई ठेरो । जुण्णपुरा साहोणा, असई मा होउ कि मरु ?" (गा १६७)। स्री—°री ; (गा ६४४ अ)। ठोड पुं[दे] १ जोतिषी, दैवज्ञ ; २ पुरोहित; (सुपा ४४२)।

> इत्र सिरिपाइअसद्महण्णवस्मि ठयाराइसह-संकलणो एगुणवीसइमो तरंगा समतो ।

> > E

ड पुं [ ड ] मूर्घ-स्थानीय व्यञ्जन वर्गा-विशेष ; प्राप )। डओयर न [दकोद्र] पेट का रोग-विशेष, जलोदर; (निचुं १)। ्डंक पुं [दें] १ डंक, यश्चिक ब्रादि का काँटा ; (पण्ह १,१) । २ दंश-स्थान, जहाँ प्र वृश्चिक आदि इसा हो ; " जह संब्व-सरीरगयंत्रिसं निहं मित डंक्माणिंति " (सुपा ६०६)। हंगा स्त्री दि ] हाँग, लाठी, यन्टि ; ( सुपा २३८ ; ३८८; XXE.) 1 डंड देखो दंड ; ( हे १, १२७ः; प्राप्र.)। डंड,न [दे] वस्र के सीए हुए टुकड़े ; (दे ४, ७०)। इंडय पुं [ दे ] रथ्या, महल्ला ; ( दे ४, ≒ )। 🦠 🤚 इंडारण्ण न [ दण्डारण्य ] दित्रण का एक प्रिसिद्ध जंगलं, र्दगडकारगयः ( पडम ६८, ४२ )। ; -इंडि े स्त्री [ दे ] सीए हुए दस्र-खगडः; ( दे ४, ७ः; पग्ह ंडंडी र् १,३)। ्र इंबर पुं [दे] धर्म, गरमो, प्रस्वेद 🕫 (, दे ४, 🖘) 🖟 🕬 डंबर पुं [डम्बर] ब्राडम्बर, ब्राटोप ; (उप १४२.टो; पिंग)। डंम देखो दंभ ; (हे १, २१७ )। इंभण न [दम्भन ] दागने का शास्त्र-विशेषः; (विपा १, ६)। डंभण्याः) स्त्री [दम्भना ] १ दागना । २ माया, कपट, इंभणा ) दम्भ, वञ्चना ; ( उप पृ ३१४ ; पर्रह २,५०)। ्रहंभिअ पुं 🕻 दे 🕽 ज्यारी, ज्ए का खेलाडी 💡 (दे ४,८.) 🕼 ंडंभिअ वि [दास्मिक ] वञ्चक, मायावो, कपटो ; ( कुमा ; 

इंस् सक [ दंश ् ]:इसना, काटना । इंसइ, इंसए; ( पड् ) हि इंस पुं-[ दंश ] चुद्र जन्तु-विशेष, डाँम ; ( जी १८ )। डक्क वि [ दण्ट ] उसा हुया, दाँत से काटा हुया ; ( हे २, २; गा ४३१.)। ध्यक वि [ दे ] दन्त-ग्रहीत, दाँत से उपात्त ; ( दे ४,६ ) । डक्क स्तीन [ डक्क ] वाय-विरोप ; ( मुपा १६४ )। हागण न [ दे ] यान-विशेष ; ( राज )। इयमग अक [दे] चलित होना, हिलना, कॉपना । उगमगीति; (पिंग)। डगल न [ दे ] १ फल का टुकड़ा ; ( निवृ १४) । २ ईट, पाषाण वर्गरः का दुकड़ा ; ( ग्रीघ ३५६ ; ७८ भा )। डग्गल वं दि वा के जगर का भूमि-तल ; (दे ४,८)। डउभा डउभमाण डट्ट देखो डक्क=दष्ट ; (-हे १, २१७ )। डंडू वि.[दाघ] प्रज्वेलित, जला हुया ; (हे १, २१७ गा १४६ )। डड्डाडी स्त्री [दे] दव-मार्ग. श्राग का रास्ता ; ( दे ४,८)। डप्फ न [दे] सेल्ल, कुन्त, त्रायुध-विरोप ; (दे ४, ७)। डब्भ पुं [ दर्भ ] डाभ, कुश, तृण-विशेष ; ( हे १, २१७ )। डमडम अक [ डमडमाय्] 'डम डम' यावाज करना, डमरुक ब्रादि का आवाज होना। दक् --डमडमंत; (सुपा १६३)। डमडमिय वि [ डमडमायित ] जिसने 'डम डम' त्रावाज कियां हो वह ; ( सुपा १४१ ; ३३८ )। डमर पुन [डमर] १ राष्ट्र का भोतरी या बाह्य विष्त्रत्र, बाहरी या भोतरी उपद्रव ; ( णाया १, १ ; जं २ ; पव ४ ; भ्रोप)। २ कलह, लड़ाई, विमह ; (पग्ह १,२ ; दे ८,३२)। डमरुअ ) पुन [डमरुक ] वाय-विशेष, कापालिक योगियों डमरुग ∫ के वजाने का वाजा ; ( दे २, ८६ ; पउम १५७, े २३; सुषा ३०६; षड् )। डर अक [त्रस] डरना, भय-भीत होना । डरइ; (हे ४,१६८)। डर पुं [ दर ] डर, भय, भोति : (हे १, २१७ ; सण् )। डिरिअ वि [ त्रहत ] भय-भोत, डरा हुमा ; ( कुमा ; सुपा ६४४ : सणः.)। ्डल, पुं [ दे ] लोष्ट, ढ़ेला ; ( दे ४, ७ ) । विकास विकास डल्ल सक [पा] पीना। डल्लई ; (हे.४,१०.)

डिंग्ल ें) न [ दे ] पिटिका, डाला, डालो, वाँस का बना हुंग्रा डल्लग ∫ फल-फूल रखने का पात ; (दे ४, ७ ; आवम ) । डिल्डिर वि [ पातृ ] पोने वाला 🖟 ( कुमा )। 🕟 🧎 🧮 इंच सक [ आ+रभ् ] ब्रारम्भ करना, गुरू करना । डवर्ः; उच्च पुं [दे ] वाम हस्त, वायाँ हाय ; गुजरातो में 'डावे।' ; (दें ४, ६)। डस देखो डस । इसइ ; (हे १, २१८ ; पि २२२ ) । हेक्ट—डिसउं ; ( सुर २, २४३ )।' डसण न [द्शन] १ दंश, दाँत से काटना ; (है १, २१७)। २ दाँत ; ( कुमा )। डसिअ वि [ दप्ट ] उसा हुमा, काटा हुमा ; ( सुपा ४४६ ; ु सुर ६, १८४ )। डह सक [ दह् ] जलाना, दग्य करना । डहइ, डहए ; ( हे १, २१८ ; पड् ः, महा ; उव )। भवि—डहिहिइ ; ( है ४, २४६)। काक्--- इन्स्तंत, इन्स्माणः (सम १३७% ड़प पृ ३३ ; सुपा ⊏५ ) । ंहक्र — ड हिउं ; ( पउम ३१, ं ५ १७)। कु— डउम्फ ; ( ठा ३, २ ; दस १०)। डहण न [दहन-] १ जलाना, भस्म करना ; (वृह १)। २ पुंत्रप्रिम, विहि; (कुमा)। ३ वि जलाने वाला; . ''तस्त सुहासुहंडहणा अन्या जलणा पयानेइ'' (स्थारा 🖘 ) । डहर पुं [ दे ] १ शिग्रु, वालक, वच्या ; ( दे ४,५ ; पत्रा; वंब है; इस ६, १; सूत्र १; २, १; २, २, २१; २२: २३)। २ वि. लघु, छोटा, चुद्रः, (ब्रोध १७८, २६० मा) । भाम पुं िश्राम े छोटा गाँव; ( वव ७ ) । डहरिया स्रो [ दे ] जन्म सं अधारह वर्ष तक की लड़की ; ( वव ४ ) I., : डहरी स्त्री [ दे ] त्रलिञ्जर, मिटी का घुड़ा ; (दे ४, ७) ि डाअल त दि ] लोचन, श्राँख, नेल ; (द ४, ६)। डाइणीं स्त्रो [ डाकिनो ] १ डाकिन, डायन, चुड़ैल, प्रेतिना; y र जंतर-मंतर जानने वालो स्रो ; ( पण्ड १,३ ; सुपा ५०५; स ३०७ ; महा ) । डाइ पुं [ दे ] १ फलिहंसक वृत्त, एक जाति का पेंड़ ;ेर गणपति को एक तरह की प्रतिमा ; (दि ४, १२)। डाग पुन, दि] भाजी, पताकार तरकारी ; ( भग ७, १० ; न्दसा वें : पंदरि ) । यह के का करने कर के राज्य करना डागिणी देखो डाइणो; ( सूत्र १, १६, ४ ) १० 🖟 🚟 🖳

डामर वि [डामर ] भयंकर ; "डमडमियडमहयाडोवडामरो" ( सुपा १४१ )। २ पुं. स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि ; (पंडम २०, २१)। 🚟 डामरियं वि [ डामरिक ] लड़ाई करने वाला, विप्रह-कारक; ( पगह १, २ )। डाय [देः] देखो डाग ; ( राज ) । ' **्डायाल न** [दे] हर्म्य-तत्त, प्रासाद-भूमि 🛒 (त्राचा २,२,१) ! डाल स्रोन [ दे ] १ डाल, शाखा, टहनो ; ( सुपा १४• ; पंचा १६; भवि; हे ४, ४४५)। २ शाखाका एक देश; (ब्राचा २, १, १०)। स्त्रो—°ला; (महा; पाद्रा; वज्जा २६), ेलो ; (दे ४,९ ; पच्च १० ; सण; निचू १)। डाव पुं [ दे ] वाम हस्त, वायाँ हाय ; गुजराती में 'डावा' ॅ(दे४,६)। डाह देखो दाह ; (हे १,२१७ ; गा २२६ ; ४३४ ; कुमा)। ड़ाहर पुं [ दे ] देश-विशेष ; ( पिंग ) 🗀 ड़ाहाल पुं दि दिश-विशेष : ( सुपा २६३ )। डाहिण देखो दाहिण; ( गा ७७० ; पिंग )। डिअलो स्रो [ दे ] स्यूणा, संभा, स्टा ; ( दं ४, ६ )। डिंडब वि [ दे ] जन में पतितः ; ( पड् ') । 🐡 डिंडिम न [ डिव्डिम ] हुगडुगो, हुगों, वाय-विरोप ; ( सुर ६,१८१ ).। डिडिल्डिअन [दे] १ खलि-खचित वस्न, तैल-किट से व्यान कपडा ; २ स्वलित हस्त ; (दे ४, १०)। डिंडी स्त्री दि ] सोए हुए वर्ज खाड ; ('दे ४, ७ )। "वंध पुं िवन्ध ी गर्भ-संभव ; ( निवृ ११) । डिंडोर पुन [ डिण्डोर ] संगुर का फेन, समुद्र-कक ; ( उप ७२ं⊏ टो ;∙सुपा २२२ )। ↑ डिंफिअ वि दि ] जल-पतित, पानी में गिरां हुआ ; (दे 8, 8)1 डिंच पुन [ डिस्य ] '१ भय, डरं ५ ( से २, १९ ) । विब्न, अन्तराय ; ( साया १, १—१त है ; अपेप )। '३ विष्तुव, इसर ; ( जं २′)। 🕟 👭 🦠 😥 📆 डिंभ अक [संस्] १ नाचे गिरना । २ ध्वस्त होनां, नेप्ट होना । डिमइ ; ( हे ४, १६७ ; पर्) । वक्न-डिमत ; (कुमा ७,४४२.)। 😚 🔃 डिंभ पुंत [डिम्म ] वालक, वरुचा, शिशु ; (पात्र ; हे १,-२०२ ;्महा ;ंन्सुपा १६-)ः। ध्यहा दुनिख्या**र**े तह भुक्षियाइं जह चिंतियाइं डिंभाइं " ( विवे १११ ) । 🖠 🥕

डिंसिया खो [डिम्भिका ] छोटो लड़की : (गाया १,१८)। डिक्क अक [ गर्ज ] साँड का गरजना । डिक्कर ; (षड्)। ् डिड्रर पुं [ दे ] भेक, मण्ड्क, मेढ़कः ; ( दे ४, ६ )। डित्थ पुं [ डित्थ ] १ काष्ट्र का वना हुआ हाथी ; २ पुरुष्-विशेव, जो श्याम, बिद्धान्, सुन्दर, युवा ब्र्योर देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष ; ( भास ७७ )। डिप्प अक [दीप्] दीपना, चमकृना । डिज्पइ, डिप्पए ; (षड्)। डिप्प अक वि+गल् ] १ गल जाना, सड़ जाना । २ गिर -पड़ना । डिप्पइ, डिप्पए ; ( षड् ) । डिमिल न [दे] वाद्य-विशेष ; (विक ८०)। डिल्लो स्रो [दे] जल-जन्तु -विशेष ; ( जोव १ )। डीण वि [दे] अवतीर्ण ; (दे ४, १०)। डोणोवय न [ दे ] उपरि, ऊरर ; ( दे ४, १० )। ु डीर न [दे ] कन्द्लु, नवीन श्रंकुर ; ( दे ४, १० ) 👢 ् डुंगर पुं [ दे ] शैल, पर्वत, गुजराती में 'डुंगर' ; ( दे ४, ११ ; हे ४, ४४५ ; जं २ )। ्रडुंघ पुं [ दे ] नारियुर का बना हुआ पात्र-विशेष, जो पानी निकालने के काम में आता है; (दे ४, ११)। ्र डुंडुअ पुं [ दे ] १ पुराना घाटा ; ( दे ४, ११ )। २ वड़ा ्व्रवटा ; ( गा १५२ ) । डुंडुक्का स्त्री [दे ] वाद्य-विशेष ; (विक ८७)। ़ डुंडुहल अक [ भ्रम् ] ध्रुमना, फिरना, चक्कर लगाना । डुंडुल्लइ ; ( षड् )। डुंब पुं [ दे ] डोम, चागडाल, श्र पच ; ( दे ४, ११ ; २, ८ ७३; ७, ७६)। देखो डोंब; (पत्र ६)। बुज्जय न [ दे ] कप हे का छाटा गरा, वस्त्र-सगड ; "बिविड वयणिम इज्जयं त्रहयं, बद्धाः स्वत्यस्य थुडः" ( सुपा ३६६ )। ्रहुळ ब्रक[दोळय्] डोलना, काँपना, हिलना। इलइ ;(पिंग)। डुलि पुं [ दे ] कच्छप, कब्रुया ; ( उप पृ १३६ )। डुहुडुहुडु अक [ डुहडुहाय् ] 'इह इह' आवाज करना, ्नदी के वेग का खलखलाना। वक् — डुहुडुहुडुहुतंतनइसलिलं" ( पडम ६४, ४३ )। 🗸 डेकुण् पुं [ दे ] मत्कुण, खटमल, जुद्र कीट-विशेष ; ( षड् )। ् डेंड्डुर पुं [ दे ] दर्दुर, भेक, मण्ड्क, मेढ़क; ( षड् )। डेर वि [दे] केकटाच, नीची ऊँची ग्राँख वाला ; (पिंग)। डेव सक [उत्+लंघ् ] उल्लंबन करना, कूद जाना, अतिक-, मण करना । वक्त - डेवमाण ; ( राज ) । डेवण न [उट्लङ्घन] उल्लंबन, यतिकमणः ; ( ब्रोघ ३६ )।

होअ पुं [ दे ] काष्ट का हाथा, दाल, साक ब्रादि परोसने का काष्ट्र-पात्र-विरोव ; गुजराती में 'डायो' ; (दे ४,११; महा )। डोअण न [दे ] लोचन, ग्राँख ; ( दे ४, ६ )। डोंगिली स्वी [दे] १ ताम्बूल रखने का भाजन-विशेप ; २, ताम्बूलिनी, पान वेचने वाले की स्त्री ; (दे ४, १२)। ी डोंगी स्त्री [दे] १ हस्तविम्ब, स्थासक, २ पान रखने का भा-जन-विरोब ; (दे ४, १३)। डोंब पुं [ दे ] १ म्सेच्छ देश-विशेष ; २ एक म्सेच्छ-जाति; (पाह १, १ ; इक ; पत्र ६ ) । ३ देखं ड्रुंच ; (पात्र )। डोंबिछम् ) पुं [ दे ] १ म्लेंच्छ देश-विशेष ; २ एक अनार्य डोंबिलय ) जाति ; ( पगह १, १ ; इक ) । ३ डोम, चागडा-ल; (स २८६)। ्ड़ोड्ड पुं [ दे ] एक जधन्य मनुज्य-जातिः; '' दिहो तक्खणजिमि-यो निगगच्छंतो वहिं डाह्रो ; तो तस्युदरं फालियं ' ( उप १३६ टो) । डोर पुं [ दे ] डोर, गुण, रस्सी ; ( गा२११ ; वज्जा६६ )। डोल श्रक [दोलय्] १ डोलना, हिलना, भूलना । २ संशयि-त होना, सन्देह करना । वक्र—डोलंत ; ( अच्चु ६०) । डोल पुं [दे] १ लोचन, श्राँख, नयन ; गुजराती में-'डोला"; . (दे ४, ६)। २ जन्तु-विशेष ; (बृह. १)। ३ फल विशेष ; - ( पंचव २.) । डोला सी [दोला ] हिंडोला, भूलना ; (हें १, २१७ ; डीला स्त्री [ दें ] डाली, शिविका, पालकी : (दे ४, १९८)। डोळाअंत वि [ दोलायमान ] संशय करने वाला, डॅवाडोल; ( শ্বহৰু ৬ )। । डोलाइअ वि [दोलायित ] संशयित, डॅवाडोल ; "भडस्स डोलाइ यं हि अयं " (गा ६६६ )। डोलायमाण देखो डोलाअंत ; ( निचू १० )। डोलांचिय वि [ दोलित ] कम्पित, हिलाया हुया 🗧 ( पउम /डोलिअ पुं [ दे ] कृष्णसार, काला हिरन ; ( दे ४, १२:)।-५ डोलिर वि [दोलावत्] डोलने वाला, काँपने वाला ; ्"दरडोलिरसीसं" ( दुमा ) । ्डोह्ळणग पुं [ दे ] पानी में होने वाला जन्तु-विशेष ु ( सु-डोव [ दे ] देखो डोअ ; ( गांदि ; उप:पु २१००) । स्त्री— **°वा ; (**फ्स् **२७ )**त्तः ५ ०) १. १. ५८३ ७ ११ ५

1.11/21/2

```
्डोसिणी स्त्री [ दे ] ज्योत्स्ना, चन्द्र-प्रकाश ; ( पड्.)ः।
डोहल पुं [दोहद ] १ गर्भिणो स्त्री का अभिलाव; २ मनारथ,
  लालसा ; (हे १, २१७ ; ,कुमाः) न
```

् इत्र सिरिपाइअसद्महण्णविम डंगराइसह्-संकलणो वीसइमा तरंगो समतो । 👵 👵 🦈

ढ पुं ि ढ व व्यञ्जन वर्ण-विशेव, यह मूर्चन्य है, क्योंकि इसका ं उच्चारण मूर्था से होता है ; ( प्रामा ; प्राप )। ढंक पुंदि काक, वायस, कौ आ ; (दे४, १३ ; जं२ ; ंप्राप<sup>ः</sup>; सर्ग ; भवि ; पात्र )। °वत्थुल न [॰ °वास्तुल ] शाक-विशेष, एक तरह की भाजी ; ( धर्म रूप) । 🐬 ढंक पुं [ढङ्का] कुम्भकार-जातीय एकं जैने उपासक ; (िविसे 7 : 2300)1 ढिंक देखो ढक्क । भवि—ढंकिस्सँ ; ( पि ३२.१ ) । 🗀 ्डंकण नः [ दे छादन ] १ डक्ना, पिथान ; (प्रास्टि॰ ;

-1 and -1 +1 (20) +1 1 +3'श्रंणु )ग 🔻 🗎 ढंकण देखो ढिंकुण ; ( राज )।

ढंकणी सी [देखादनी ] ढकनी, पिथानिका, ढकने का पात्र-विशेष ; (दे ४, १४)।

्रहेंकुण मुं [दि] मत्कुण, खटमत हैं (दि ४, १४) कि ढंख देखो ढंक=('दे'); (पि २१३ ; २२३ )।

र्द्धंखर पुन [ दे ] फल-पत्र से रहित डाल ; " ढंखरसेसे।वि हु महुझरेण मुक्का ण मालई-विडवी " (गा ७५५; वज्जा

**१२)।**.

ढंखरी स्त्री [ दे ] वीणा-विशेष,.. एक प्रकार की वीणा ; ( दे And the second

ુષ્ઠ,ત્રુવજ તો વ

ुढंढ वुं [दे], १ पंक, कीच, कईम ; (दे ४, १६)। ्र वि निरर्थक, निकस्मा ; (,दे.४, १६.; भविः)। 🖓 🗀

ढंढण पुं [ ढण्डन ] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि 🚎 ( विवे ्र**३३,५६०)**१८ : ब्रॉ. स्वयं सर्वे विकास सम्ब

ढंडणी स्त्री [दे] कपिकच्छु, केवाँच, वृत्त-विशेष ; (दे - 1<mark>8, 93 ) 1 (</mark>1472) 37 m 37 h 1 f 1 3 h 47b 1

, ढ़ुंढ़र g [ दे ] न पिशाच ; र ईंब्या ; ( दे ४, १६ ) । -

ढंढरिअ पुं [दे ] कर्रम, पंक, क़ाद्रा ; ( दे ४, १४ )।... ढंढल्ल सक [ भ्रम् ] घुमना, फिरना, भ्रमण करना । ढंढ-ल्लाइ ;(हे ४, १६१)। : .. र

ढंढ, ल्लिअ वि [ भ्रान्त ] भारत, धृमा हुआ ; ( कुमा )। ढंढंसिअ पुं [दे] १ प्राम का यन ; २ गाँव का इन ; (दे४, ११)।

ढंदु रल देखो ढंढरल । ढंढरल इ ; ( सण )। ढंढील सक [ गवेषय्] खोजना, श्रन्वेषण करनाः। ढंढोर्लं ;

(हे ४, १८६)। संक्र-इंडोलिअ ; (कुमा)। ढंढोल्ल देखा ढुंढुल्ल । संग्र—ढंढोहिलचि ; ( सण )।

ढंस अक [ वि 4 वृत् ] धसना, धसकर रहना, गिर पड़ना । ंडंसइः; (हे४,११५)। वक्त-डंसमाण; (कुमा)। हंस्य न [दे] अयरा, अपकोर्ति ; (दे ४, १४)।

ढक्क सक छाद्य्] १ दक्ता, श्राच्छादन करना, वन्द करना। डक्कइ ; (हे ४,२१)। भवि — डिक्किस्स ; (गा३१४)।

कर्म--"ढिक्किज्जि कूबाई" (सुर १२, १०२) । संकृ—''तत्थ ढिबिकर्ड दार", ढिबिकराण, ढबकेराण ; (सुपा ६४०; महा ; पि २२१ ) । क्र- डक्केयव्व ; (दस २ ) ।

ढिक्क पुं [ढिक्क] १ देश-विशेष, २ देश-विशेष में रहने वाली एक जाति; ( भवि)। ३ माट की एक जाति; (उप प्र११२)।

हिनक्रयं न [दे] तिलक ; (दे ४, १४)।

ढ्रकेकिरि वि [दें] अद्भुत, आरवर्य-जनक ; (हे ४, ४२२)।

हकका स्त्री [ हकका ] वाद्य-विशेष ; ( गा ५२६ ; कुमा ; सुपा '२४२')।

द्धक्रिका वि [ छादित ] वन्द किया हुया, प्राच्छादित ; ( स र्४६६ ; कुमा ) ।।

द्धार्भादग्भा स्त्री [ दे ] 'दग् दम्' त्रावाज, पानी वगैरः पीने की त्रावाज : "सोणियं ढग्गढग्गाए : घोष्टयंतो" ( स २४७ ) ।

ढउजंतादेखो डज्मांत : (प २१२ : २१६ )।

ढड्ड पुं.[दे ] भेरी, वाद्य-विशेष ; (दे ४, १३)।

ढड्ढर पुं [दे] १ वडी ग्रावाज, महान् ध्वनिः, (ग्राघ १४६) ।

्र न गुरु-वन्दन का एक दोष, वड़े स्वर से प्रणाम करना ; ( गुमा २४ ) । ३ वि इछ, बूढ़ा ; ''ढड्ढरसङ्ढाण

मगोण"; (सार्घ३८)।

, ढिणियं वि:[ध्वनित] शंब्दित, ध्वनितः; ( सुर १३, ५४ )। द्धमर न [दे ] १ पिठर , स्थाली ; ( दे ४, १५ ;पाझ )।

् २ गरम पानी, उष्ण जलः; ( दे ४,४१७: ) १: 🔻

```
े ढयर पुं [दे ] पिशाच ; (दे ४, १६ ; पात्र )। २ ईर्ब्या,
   द्वेष ; (दे ४, १६)।
ंਫਲ अक [दे ] १ टपकना, नीचे पड़ना, गिरना । २ भुकना ।
    वकृ—ढलंत ; (कुमा), "ढलंतसेयचामस्योनो" (उप ६८६
    ेटी )।
  ढिलिय वि [ दे ] भुका हुआ ; ( उप पृ ११८ )।
् ढाल सक [दे] १ ढालना, नीचे गिराना । २ भूकाना, चामर
    वगैरः का वोजना । ढालए ; ( सुपा ४७ ) ।
् ढालिअ वि [दे] नोचे गिराया हुआ ; "सीसाओ ढालिओ
    सुरो" ( सुर ३, २२८ )।
  ढाव पुं [दे ] त्रायह, निर्वन्ध ; ( कुम। )।
  ढिंक पुं [ ढिङ्क ] पिन्न-विशेष ; ( पण्ह १, १—पत ८ )।
  िंकण ) पुं [दे] चुद्र जन्तु-विशेष, गौ आदि को लगने
  ढिंकुण ∫वाला कीट-विशेष ; (राज ; जी १८)।
  ढिंग देखो ढिंक ; (राज)।
  ढिंढय वि [ दे ] जल में पतित ; (दे ४, ११)।
  ढिक्क अक [गर्ज] सहि का गरज़ना। डिक्कइ ; (ह
   ४, ६६ )। वक् — दिस्कमाण ; (कुमा )।
👽 ढिक्कय न [ दे ] नित्य, हमेशा, सदा ; ( दे ४, १४ )।
  ढिक्किय न [ गर्जन ] साँढ़ की गर्जना ; ( महा )।
  ढिड्रिस न [ ढिड्रिस ] देव-विमान विशेष ; ( इक )।
  ढिल्ल स्रो [दे] डीलां, शिथिलं ; (पि १४०)।
  ढिल्लो स्वी [ ढिल्लो ] भारतवर्ष को प्राचीन और अयतन
   राज-धानी, दिल्ली शहर ; ( पिंग ) । "नाइ पुं [ "नाथ ]
   दिल्ली का राजा; (कुमा)।
  ढुँढु एस सक [ भ्रम् ] घूमना, फिरना, चलना । ढुँढु ल्ला इ
   (हे ४, १६१)। ढुंढुल्लन्ति ; (इसा)।
  ढुंढुढ्ळ सक [गवेषय] दूँढ्ना, खोजनां, अन्वेषण करना ।
   बुंदुल्लंड ; (हे ४, १८६)।
  ढं द्वरुरुण न [ गवेषण ] खोज, अन्वेषण ; ( कुमा )।
  ढ्ंदुहिलअ वि [ गवेषित ] अन्वेषित, दूँ डा हुआ ; (पाअ)।
  द्धक्क सक [ढीक्] १ भेंट करना, अर्पण करना । २ उपस्थित
   करना । ३ अर्क लगना, प्रवृत्ति करना । ४ मिलना । वक्र-
    दुक्कत ; (पिंग)। क्तक — दुक्कंश ; (उप ६५६
   ही ; पिंग )।
  द्धंकतावि [देडोिकत] १ उपस्थित ; (स २४१)।
    र मिलित ; (पिंग )। ३ प्रवृत ; "चितिउ हुक्को " (श्रा
    २७ ; सण ; भविः )।
```

दुक्किअ वि [ ढीकित ] ऊपर देखा ; ( पिंग )। द्धम ) सक [ भ्रम् ] श्रमण करना, घूमना। द्धमइ ; द्धसइ ; दुस ( हे ४, १६१ ; कुमा)। ढेंक पुं [ ढ़ेङ्क ] पिन-विशेष ; ( दण्जा ३४ ) । ढेंका स्रो दि] १ हर्प, खुशो ; २ ढेंकुवा, ढेंकती, कूप-तुला ; (दे४, १७)। ढें किय देखें। ढिक्किय ; ( राज )। ढेंकी स्रों [ दे ] बलाका, बक-पिड्कि; ( दे ४,१४ )। हें कुण पुं [ दे ] मत्कुण, खटमल ; ( दे ४, १४ )। हैं हिअ वि [ दे ] धूपित, धूप दिया हुया ; ( दे ४, १६ )। ढणियालग) पुंस्री [ढेणिकालक] पिन्न-विशेष ; (पण्ह ढेणियालय∫ १,१)। स्रो—°िलया ; ( अनु ४)। हिल्ल वि [ दे ] निर्धन, दरिद्र; ( दं ४, १६ )। ढोअ देखो ढुक्क =डोक्। डाएजह ; ( महा )। ढोइय वि [ढीकित] १ भेंट किया हुया ; २ उपस्थित किया हुआ ; ( महा ; सुपा १६८ ; भवि )। होंघर नि [ दे ] भ्रमण-शील, घूमने वाला ; ( दे ४, १४ )। हडोल्ल पुं [ दे ] १ डोल, पटह ; २ देश-विशेष, जिसकी राज् धानी धौलपुर है ; ( पिंग )1 ढोवण ) न [ढीकन, °क] १ भेंट करना, व्रर्पण करना; ढोवणय ∫ (कुमा)। २ उपहार, भेंट ; ( सुपा २८० )। ढोविय वि [ढोकित ] उपस्थापित, उपस्थित किया हुआ ; (स १०८): ......

> ्रत्रत्र, सिरि**पाइअसहमहण्णवस्मि ढ**याराइसह- -संकलणो एक्कवीसइमो तरंगो समतो ।

## गा तथा न

ण पुं [ण, न ] व्यञ्जन वर्ण विशेष, इसका उच्चारण-स्थान
मूर्या है, इससे यह मूर्यन्य कहाता है; (प्राप; प्रामा)।
ण श्र [न] निवेधार्थक अव्यय, नहीं, मत; (कुमा; गा
र; प्रास् ११६)। "उण, "उणा, "उणाइ, "उणो अ
[ "पुनः ] न तु, नहीं कि; (हे १, ६१; षड्)। "संतिपरलोगवाइ वि [ शान्तिपरलोकवादिन् ] मोच और
परलोक नहीं है ऐसा मानने वाला; (ठा ८)।
ण स [तत्] वह; (हे ३, ७०; कुमा)।

ण स [ इद्म् ] यह, इस ; ( है ३, ७७); उप ६६० ; गा १३१ ; १६६ )। ण वि [ इ ] जानकार, परिडत, विचत्त्र्या ; (कुमा २,८८) 📳 णअ देखो णवचन्त्रवः; (गा १०००ः; नाट∸चैत ४२ः)।∑ °दीअ पुं [ °द्वीप ] बङ्गाल का एक विख्यात नगर, जो न्याय-शास्त्र का केन्द्र गिना जाता है, जिसको आजकल 'नदिया' कहते हैं ; ( नाट—चैत १२६ ) । 🖖 🛒 णइ अ १ निश्चय-सूचक . अञ्यय ; ''गईए एड्'' (हे २,: '९८४ ; पड् ) । २ निवेधार्थक अव्यय ::"नइ माया नेय पिया" ( सुर २, २०६ ) । णइ° देखो णई ; (गउड ; हे २,६७; गा १६७; सुर १३,३४) । णाइं वि नियक नय-युक्तः, अभिप्राय-विशेष वालाः, ' (.सम ४० )। ण्डुअ देखो णी=नी। णइमास्य न [दे] पानी में होने वाला फल-विशेष ;-४, २३ ) । गाई स्त्री [ नदी-] नदी, पर्वत आदि से निकला वह स्रोत जो समुद्र या वड़ी नदी में जाकर मिले ; (हे १, २२६ ; पात्र)। °कच्छ पुं िकच्छ नदी के किनारे पर की माड़ी; ( णाया १, १ )। °गाम पुं [ °ग्रोम ] नदी के किंनारे पर स्थित गाँव : ( प्राप्त ) । "णाह पुं ि नाथ ] समुद्र, सागर ; ( उप ७२८ टो ) । °वइ पुं [°पति ] समुद्रं, सागर; (पण्ह १, ३)। °संतार पुं [ °संतार ] नह उतरना, जहाज ब्रादि से नदी पारं जाना ; (राजं)। °सीत पुं [°स्रोतस्] नदी का प्रवाहः ( प्राप्त ; है १,४)। णड ( अप ) देखी इव ; ( कुमा )। णडअ न [ नयुत] 'नयुतांग' की चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह ; ( ठा २, ४..; इक )। णाउअंग न [ नयुताङ्ग ] 'प्रयुत' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह ; ( ठा २, ४ ; इक )। 🗠 णउइ स्त्री [ नवित ] संख्या-विरोव, नव्वे, ६० ; (सम ६४)। णउइय वि निवत ] ६० वाँ ; ( पउम ६०, ३१ )। णउल पुं [ नकुल ] १ न्यौला, ( पव्ह १, १ , जो २२ )। २ पाँचवाँ पागडव ; ( गाया १, १६ )। णउलो स्त्री [ नंकुली ] विद्या-विरोव, सर्प-विद्या की प्रतिपंच . विद्या ; ( राज ) । णं ग्र. १ वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया जाता अञ्यय ; ( हे

४, २८३ ; उवा ; पिं )। र प्रश्न-सूचक अवयय ; ३ स्वीकार-द्योतक ग्रव्यय ; (राज )। ... णं (शौ ) देखो णणु ; ( हे ४, २८३ )। णं ( त्रप ) देखो इच ; (हे ४, ४४४ ; भवि ; सण ; पडि) । णंगअ वि दि । रुद्ध, रोका हुआ ; ( पड् )। ्रणंगर पुं [दे] लंगर, जहाज को जल-स्थान में थामने के लिए पानी में जो रस्सी ब्रादि डाली जाती है वह; (उप ७२८ टी ; सुर १३, १६३ ; स २०२ )। णंगर व न [ लाङ्गल ] हल, जिससे खेत जोता श्रीर वीया णंगल ∫ जाता है ; (परम ७२, ७३ ; परह १,४; पात्र)। णंगल पुंत [ दे ] चब्चु, चाँच ; "जडाउगो रहो । नहगांगलेसु पहरइ, दसाण्एं विउलवच्छ्यले" ( पउम ४४, ४० )। णंगलि पुं िलाङ्गलिन् वित्तभद्र, हती ; (कुमा )। णंगलिय पुं [ लाङ्गलिक ] हल के त्राकार वाले हास-विशेष को धारण करने वाला सुभट ; ( कप्प ; श्रीप )। णंगूल न [ लाङ्गूल] पुच्छ, पूँछ; (ठा ४,२; हे १,२५६)। णंगूलि वि [लाङ्गूलिन्] १ लम्बा पुँछ वाला; २ पुं. वानर, वन्दरः; (कुमा)। णंगोल देखो णंगूल ; ( गाया १, ३ ; पि १२५ )।.... णंगोलि ) वुं [ लाङ्गूलिन्, °क ] १ अन्तर्द्रीप-विशेषः, २ णंगोलिय ∫ उसका निवासी मनुज्य ; (पि १२७ ; ठा ४,३)। र्व्यातम न [ दे ] वस्त्र, कपड़ा ; ( कस ; आव(४: ),। णांद् अक [ नन्दू ] १ खुश होना, आनन्दित होना ) 3 समृद्ध होना। गांदइ, गांदए ; (पड्)। कतक - गांदिज्जमाण ; (भ्रोप)। कृ—णंदिअन्व, णंदेअन्व ; ( पड् )! णंद् पुं निन्द् । १ स्वनाम-प्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर का एक राजा ; ( मुदा १६८ ; गांदि )। र भरत नेत के भावी प्रथम वासुदेत ; (सम १४४)। ३ भरत सेव में होने वाले नववें तीर्थकर का पूर्व-भवीय नाम ; (सम ११४) ]. ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन सुनि ; ( पडम २०, २० )। ४ स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्टी ; (सुपा ६३५) । ६ न देव-विमान विशेष ; (सम २६)। ७ लोहे का एक प्रकार का वृत्त त्रासन ; ( गाया १, १— पत्र ४३ टो )। ५ वि. समृद्ध होने वाला; ( श्रीप )। °कात न [ °कान्त ] देव-विमान विशेष; ( सम २६ ) । क्रूड न [ क्रूट ] एक देव-विमान ; (सम २६) । °इम्हय न [ °ध्वज ] एक देव-विमानः (सम २६)। ° प्यम न [ प्रम ] देव-विमान विशेष ; (सम २६)। °मई स्त्री [ भती ] एक अन्त-

भरतद्तेत्र में होने वाला द्वितीय वासुदेव ; (सम १५४)। °लेस न [°लेश्य ] एक देव-विमान ; (सम २६)। ं वर्ड स्त्री [ वती ] १ सातवे वासुदेव की माता ; ( पउम २०, १८६ ) । २ रतिकर पर्वत पर स्थित एक देव-नगरी; (दीव)। विषण न [ विण ] देव-विमान विशेष; **ेसिंग न [ेशृङ्ग**] एक देव-विमान ; (सम २६)। (सम २६)। °सिंह न [ °स्टब्ट ] देव-विमान विशेव ; °सिरी स्त्री [ °श्री ] स्वनाम-ख्यात एक (सम ३६)। श्रेष्टि-कत्या; (ती ३७)। १० °से णिया स्रो [ °से निका ] . एक जैन साध्वी; ( अरंत २४ )। . ्रणंद न [दे] १ ऊख पोलने का कायड ; २ कुगडा, पात-विशेष ; (दे ४, ४५)। णंदग पुं[नन्दक] बासुदेव का खड्ग; (पएह १,४)। णंदण पुं [ नन्दन ] १ पुत्र, लड़का ; (गा ६०२ )। २ ं राम का एक स्वनाम-ख्यात सुभट ; ( पडम ६७, १० )। ३ स्वनाम-ख्यात एक वलदेत ; ( सम ६३ )। ४ भरतन्ने ल का भावी सातवाँ वासुदेव; ( सम १५४ ) । ५ स्त्रनाम-प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी ; (उप ४४०)। ६ श्रेणिक राजा का एक पुत्र ; (निर १, २)। ७ मेरु पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध वन ; (ठा २, ३ ; इक )। 🗁 एक चैत्य ; (भग ३, १)। ९ वृद्धि; (पण्ह १, ४)। १० नगरं-्र विशेष ; (उप ७२⊏ टी) **। °कर** वि [ °**कर** ] वृद्धि-कारक ; ़ °कूड न-[ °कूट ] नन्दन वन का शिख़र ; ( राज )। °भद पुं [ °भंद्र ] एक जैन मुनि ; ( क़प्प ) । °वण न [ °वन ] १ स्वनाम-ख्यात एक वन जो मेर पर्वत पर स्थित है ; ( सम ं ६२ )। र उद्यान-विशेष ; ( निर १, ४)। 📜 🔑 🗀 🗀 णंदण पुं [दे ] मृत्य, नौकर, दास ; ( दे ४, १९ ) । णंदणा स्त्री [ नन्दना ] लड़की, पुत्री ; (पात्र )। णंद्माणा पुं [ नन्द्मानक ] पद्मी की एक जाति; ( पण्ह णंदा स्त्री [ नन्दर ] । १ भगवान् ऋवभदेव को एक पत्नो; . (पंडम ३,११६)। २ राजा श्रेणिक को एक प्रत्नी और अभयकु-मार की माता; (खाया १,१) 🏗 ३ भगवान् श्रोशीतलनाथ ं की माता ; ( सम १६१ )। ४ भगवान् महावीर के अच-ं लंत्रातृ-नामकं गणधर की माता ; ( ब्रावम ) । १ रावण की ं एक पत्नी ; ( पंडम ७४, १०)। ६ पश्चिम रुचक पूर्वत पर रहने ं वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा 🖘) 🏻 ७ ईशानेन्द्र की एक

्कृत् साध्वी ; (अन्त २४ ; राज ) । °िमत्तः पुं [°िमत्र]

अप्रमहिषो को राजधानी ; ( ठा ४,∵२ )। ⊏ स्वनाम ख्यात एक पुष्करिणी ; ( ठा ४, ३ )। ६ ज्यातिव शास्त्र में प्रसिद्ध तिथि-विशेय--प्रथमा, पण्डी श्रीर एकादशी तिथि; (चंद१०)। णंदा स्त्री [दे] गी, गेया; (दे ४, १८)। णंदावत्त पुं [ नन्दावर्त्त ] १ एक प्रकार का स्वस्तिक ; ( सु-पा १२)। २ जुद्र जन्तु को एक जाति ; (जीव १)। ३ न देव-विमान विरोप ; ( सम २६ )। णंदि पुंस्ती [ नन्दि ] १ वारह प्रकार के वायों का एक ही सा-थ त्रावाज ; ( पण्ह २, ४ ; गांदि ) । २ प्रमोद, हर्षे ; (ठा ४, २ )। ३ मतिज्ञान त्रादि पाँचों ज्ञान ; ( ग्रांदि ) । ४ वाञ्छित व्यर्थ की प्राप्ति; १ मंगलः ( वृह् १; व्यक्ति ३८०)। ६ समृद्धि ; ( अणु )। ७ जैन आगम प्रन्य-विरोप ; ( गंदि )। 🗀 वाञ्छा, श्रभिताप, चाह ; (सम७१ )। शान्धार त्राम को एक मुर्जना ; (ठा०)। १०, पुं स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार ; (विपा १, १)। ११ एक जेन मुनि, जा अपने आगामी भन्न में द्वितीय वलदेव हागाः ; ( पउम २०, १६० ) । १२वृद्ध-विशेषः ; ( पउम २०, ४२)। °आवत्त देखा °यावत्तः ( इकं )। °र पुं [ वृद्ध ] एक प्राचीन कवि का नाम ; ( कप्पु )। कर, **ंगर**, वि [ं°करं] मङ्गल-कारक; (कप; ग्राया १, १)। °गाम पुं [ °ग्राम] याम विरोष ; ( उप ६ १७; त्राचू १ )। °घोस पुं [°घोप ] १ वारह प्रकार के वांधों का आवाज ; ( गांद )। २ न देव विमान विशेष ; ( सम १७)। चुण्णमं नं [ चूर्णक ] होड पर लगाने का एक प्रकार का चुर्ण ; (सुझ १, ४, २)। "तूर न [ "तूर्य] एक साथ वजाया जाता बारह तरह का वाद्य; (वृह १)। °पुर न [°पुर] साविडन्यं देश का एक नगरं; '( उप १०३१ टी )। °फल पुं [ °फल ] वृज्ञ-विरोव ; ( गाया १, ८; ११)। भाण न [ भाजन ] उपकृरण-विशेष ; (वृह १) °मित्त पुं [ °मित्र ] १ देखो णद-मित्त ; (राज)। २ एक राज-कुमार, जिसने भगवान् मल्लिनाथ के साथ दीचा लो थों; ( णाया १, ८)। "मुइंग पुं र [ °मृदङ्ग ] एक प्रकार का सदङ्ग, वाद्य-विशेष ; ( राय )। 'मुह न [ 'मुख ] पित्त-विशेष; ( राज )। 'यर देखा 'कर; (पडम ११८, ११७)। °यावत्त वुं [ °आवर्त्त ] १ स्वस्तिक-विशेष ; ( श्रीप ; पण्ह १, ४')। २ एक लोकपाल देव ; ( ठा ४, १ ) । ३ चूद्र जन्तु-विशेष ; ( पराण १ ) । ं ४ नः देव-विमान विशेष ; ( राज ) । े राय पुंिराज ]

ें पार्य्डवों का समान-कालोन एक राजा ; (गाया १, १६ <del>ः प</del>त्र २०८)। °राय पुं [ °राग ] समृद्धि में हर्ब; (भग २, ४)। °रुक्ख पुं [ °वृक्ष ] वृत्त-विरोष ; ( पराण १ ) । °वडणा देखा °वद्रणाः; (इक) । °वद्रण १ [°वर्धन ] 9 भगवान् महाबीर का जेष्ठ श्राता ; (कप्प:)। र पत्त: ंविशेव ; (कप्प )। ३ एक राज-कुमार ; ( त्रिपा १, ६- )। ४ न नगर-विरोष ; ( सुपा ६८८ )। °वद्भणा स्त्री [ °व-.र्धना ] १ एक दिस्कुमारी हेवो ; ( ठा ८ ) । : २ एक पुर ब्करिगी ; ( ठा ४, २ )। °सेणा वुं [°पेण ] १ ऐस्वत वर्ष में उप्पत्न चतुर्य जिन-देवः; (सम १५३)। २ एक जैन कवि ; ( श्रजि ३८ )। ३. एक राज-कुमार ; ( ठा १०)। ४ स्वनाम-ल्यात एक जैन मुनि; ( उव )। ४ देव-विरोप ; ( राज )। °सेणा स्ती [ °पेणा ] १ पुण्क-रिणी विरोव ; (जीव ३)। २ एक दिक्कुमारी देवी ; (दीव)। 'सेणिया सी [ 'पेणिका ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी : (श्रंत )। °स्सर पुं [ °स्वर ] १ देखो णंदीसर; (राज)। २ वारह प्रकार के वायों का एक ही ्र( गाय त्रावाजः ( जीव ३ )। र णंदिअ न [दे ] सिंह की चिल्लाहट ; (दे ४, १६:) । 🗡 णंदिअ वि निन्दित ] १ सन्द्र ( श्रोप )। २ जैन मुनि-विशेष : ( कप्प ) । णंदिक्ख पुं [दे ] सिंह, मोन्द्र ; (दे ४, १६ )। √ णंदिज्ज न [नन्दीय] जैन मुनित्रों का एक छल ; (कप्प)। णंदिणी स्त्री [ निन्दनी ] पुत्री, लड़की ; ( पउम ४६,२ )। °पिउ पुं [°पितृ ] भगवान् महानीर का एक स्वनाम-ख्यात गृहस्य उपासक ; ( उवा )।.. र्णदिणी स्त्री [दे] गौ, गैया ; (दे ४, १८ ; पात्र )। णंदी देखों णंदि ; ( महा ; श्रोव ३२१ भा ; परह १, १ ; ग्रीप ; सम १४२ ; एंदि )। णंदी ह्वी [दे] गौ, गैया; (दे ४, १८; पात्र)। णंदीसर पुं [नन्दीश्वर] स्वनाम प्रसिद्ध एक द्वीप ; ( णाया 🔭 १, ८ ; महा )। °वर पुं [°वर ] नन्दीक्षर द्वीप ; (ठा ४, ३) । °वरोद पुं [ °वरोद ] समुद्र-विशेष ; (जीव ३) । णंदुत्तर पु [नन्दोत्तर ] देव-विशेष, नागकुमार के भूतानन्द-नामक इन्द्र के रथ सैन्य का अधिपति देव ; ( ठा ४, ०१ ; ंद्रक ) °वडिंसगः तः [ीवतंसक ] एक देव-विमानः; (समा२६)। 一个民族) (1)

णंदुत्तरा स्त्री [ नन्दोत्तरा ] १ पश्चिम रुचक पर्वत पर रहने वालो एक दिक्कुमारो देवी ; ( ठा ८ ; इक )। २ कृष्णा-नामकं इन्द्राणी को एक राजधानों; (जीव ३) । ३ पुण्करिणी-विशेष; (ठा४,२)। ४ राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत ७ ) । णकार पुं णिकार, नकार ] ' ख ' या ' न ' अचर ; (विस २८६७)। णक्क पुं [ नक्क ] १ जलजन्तु-विशेष, प्राह, नाका ; ( पण्ह १, १; कुमा )। २ रावणं का एक स्वनाम-ख्यात सुभट; ( पडम ४६, २८)। ्णर्मक पुं[दे] १ नाक, नासिका; (दे४,४६; विपा⊸ १, १ ; अपेप )। २ वि मूक, वाचा-शक्ति मं रहित ; (दे ४, ४६)। °सिरा स्री [ °सिरा ] नाक का छिद्रः ( पात्र)। णक्कंचर पुं [ नक्तञ्चर ] १ राज्ञसः, २ वारः, ३ विड्रालः, र्४ वि राति में चलने फिरने वाला ; (हें १, १७७)। णक्ख पुं [ नख ] नख, नाख्न ; ( हे २, ६६ ; प्राप्त ) । °अ ं वि [°जा] नख से उत्पन्न ; (गा ६७१)। °आउह पुं [़िआयुत्र ] सिंह, मगारि. ( कुमा )। ः णक्खत्त पुन [नक्षत्र] कृतिका, ग्रश्विनी, भरणी ग्रादि ज्यातिज्क-विरोध ; (पात्र ; कप्प ; इक ; सुज १०)। दमण पु [ °द्रमन ] राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंकेश; ( 'पडम ४, २६६) । भास पुं [ भास ] ज्यातिष-शास्त्र में प्रसिद्ध ं सम्यामान दिशेषाः ( वव १: ) । °सुह न ं [ °सुख] चुन्हुः, : वाँद्ः, (राज ) । °संबच्छर पुं [ °संबदसर ] ज्योतिष-. शास्त्रप्रसिद्ध वर्ष-विशेष 💢 ्ठा ६ 🕽 🕦 💛 ाणक्खत्तं वि [ नाक्षत्र ] नद्यत्र-संबन्धोः; (;जं ७०) ।ऽःः णक्खत्तणेमि पुं [दे नक्षत्रनेमि ] विष्णु, नारायण्ः (दे ४, २२) । १०११ । ११० ११ विकास णक्रवन्नण न [दे] नख और क्एटक निकालने का शस्त्र-विशेष ; (बृह १ )। णक्खि वि [ निखन्] सन्दर नव वाला; (.वृष्ट्,१.)।..... ण्या देखो णय=नग ; ( पण्ह १, ४; उप ३४६ टी ; सुर ३, ३४)। "रायपुं[ "राज] मेर पर्वतः (.ठा ६ ) । ["वर] पुं[ °वर ] श्रेष्ठ पर्वत; (णाया १,१)। °वरिद पुं िवरेन्द्र] मेरु पर्वतः (पडम ३, ७६ ) । णगर न [ नकर, नगर ] शहर, पुर ; ( बृह १ ; कप्प ; सुर ३, २० ) । °गुत्तिय, °गोत्तिय पुं [°गुप्तिक ] नगर

```
रत्तक, कोटवाल, दरोगा : ( गाया १, १८ ; श्रोप ; पगह
    १, २; णाया १, २)। °घाय पुं [ °घात] शहर में
   लूट-पाट ; ( गाया १, १८ )। °णिद्धमण न [ °निर्ध-
   मन ] नगर का पानी जाने का रास्ता, मोरी, खाल ; ( गाया
    १,२)। °रिक्खय पुं [ °रिक्षिक ] देखो °गुत्तिय ;
   (निचू ४)। "वास पुं ["वास ] राज-धानी, पाट-
   नगर : ( जं १ - पत्न ७४ )।
  णगरी देखो णयरी ; (राज)।
  णगाणिआ हो [नगाणिका ] छन्द-विशेष ; (पिंग )।
  णगिंद पुं [ नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत ; ( पउम ६७, २७ )।
    २ मेरु पर्वत ; ( सुत्र १, ६ )।
  णांगण वि [नम्न] नंगा, वस्त्र-रहित; (श्राचा; उप पृ ३६३)।
  णाग वि [नप्र] नंगा, वल रहेत , (प्राप्त ; दे ४, २८)।
    °इ पुं [ °जित् ] गन्धार देश का एक स्वनाम-ख्यात राजा;
   ् ( श्रीप ; महा )।
∀ंपागाठ वि [दे] निर्गत, वाहर निकला हुआ; (षड्—पृष्ठ १८१)।
  णग्गोह पुं [ न्यय्रोध ] वृत्त-त्रिशेष, वड़ का पेड़ ; ( पात्र ;
   सर १, २०४)। °परिमंडल न [ °परिमण्डल ] संस्थान-
   विशेष, शरीर का ब्राकार-विशेष; (ठा ६)।
  णघुस पुं [ नघुष ] स्वनाम-ख्यात एक राजा ; ( पडम २२,
   ४१)।
  णचिरा देखो अइरा = श्रचिरात् ; (पि ३६४)।
  णच अक [नृत् ] नाचना, नृत्य करना । ग्रञ्च इ ; ( षङ् ) ।
    वक्ट--णच्चंत, णच्चमाण; (.सुर २, ७४ ; ३, ७७ )।
   हेक्र—णच्चियं; (गा १६१) । क्र—णच्चियञ्वः (पडम
   ८०, ३२ )। प्रयो, कवक्र—णच्चाचिज्जंतः (स २६)।
  णच्च न [ इत्व ] जानकारी, पंडिताई ; ( कुमा ) ।
  णच्च न िन्त्य नाच, नृय ; (दे ४, ८)।
  णच्चग वि [ नर्तक] १ नाचने वाला । २ पुं. नट, नचवैया;
   (वव ६)।
  णञ्चण न [ नर्तन ] नाच, मृख ; ( कप्पू )।
  णच्चणी स्त्री [ नर्तनी ] नाचने वाली स्त्री ; ( कुमा ; कप्पू ;
    सुपा १६६ )।
          रें देखो णा≔ज्ञा ।
  णच्चा
  णच्चाविअ वि [ नर्तित ] नचाया हुआ ; ( आघ २६१ ;
   अ६)।
```

```
णचासन्न न [ नाट्यासन्न ] त्रित समीप में नहीं ; (खाया
 9,9)1
णिच्चर वि [ नर्त्तितृ ] नचवैया, नाचने वाला, नर्तन-सील ;
 (गा ४२०; मुपा ५४; कुमा )।
णिंच्चर वि [ दे ] रमण-शील ; ( दे ४, १८ )।
णच्चुण्ह वि [ नात्युष्ण] जो त्रित गरम न हो; ( ठा ४,३)।
णज्ञ सक िशा जानना । गाउजइ ; ( प्राप्र )।
णज्जत
               देखो णा=जा ।
णज्जमाण
णज्जर वि [दे] मलिन, मैला; (दे४, १६) ।
णज्ञभार वि [ दे] विमत्त, निर्मल; ( दे ४, १६ )।
णष्ट अक [नट्] १ नाचना। २ सक हिंसा करना।
 गार्ट्ड; (हे ४, २३०)।
णह पुं निर नर्तकों की एक जाति ; " गान्चंति गाद्वा
 पभणंति विप्पा "
                        सण ; कप्प )।
णह न नास्य ने नृत्य, गीत श्रीर वाद्य; नट-कर्म ; ( णाया
  १, ३; सम ८३)। °पाल पुं [ °पाल] नाव्य-स्वामी, स्व-
 धार ; ( श्राचू १ )। °मालय पुं [ °मालक ] देव-िस्नु-्-
 खगडप्रपात गुहा का ग्राधिज्ञायक देव; (ठा २, ३)। "अरिअ
 पुं [ाचार्य ] सुत्रधार ; ( मा ४ )।
णट्ट न [ नृत्य ] नाच, नृत्य ; ( से १, ८ ; कप्पू )।
णदृअ न [ नाट्यक ] देखो णह्=नाट्य ; ( मा ४ )।
णट्टअ) वि [ नर्तक ] नाचने वाला, नचवैया ; ( प्राप्त :
णहुग ∫ गाया १, १ ; अोप )। स्त्री—°ई ; (प्राप्त ; हे
  २,३०;कुमा)।
णहार वुं नाट्यकार नाट्य करने वाला ; (सण)।
णद्दाचअ वि [ नर्त्तक ] नचाने वाला ; ( कप्पू )।
णट्टिया स्त्री [ निर्तिका ] नटी, नर्तकी, नाचने वाली स्त्री;
 (महा)।
णट्टुमत्त पुं [नर्तमत्त] स्वनाम-ख्यात एक विद्याधरः (महा)।
णह वि [ नष्ट ] १ नष्ट, अपगत, नाश-प्राप्तः ( सूत्र १ 📈
 ३, ३ ; प्रासू ८६ )। २ अहोरात्र का सतरहवाँ मुहूर्त ;
 (राज)। °सुइअ वि [ °श्रुतिक] १ जो विधर हुआ
 हो ; ( णाया १, १ -- पत्र ६३ )। २ शास्त्र के वास्तविक
 ज्ञान से रहित ; (राज)।
णहुव वि [ नष्टवत् ] १ नाश-प्राप्त । र न अहोरात्र का 🔒
 एक मुहर्त ; (राज)।
```

णड अक [ गुप् ] १ व्याकुल होना । २ सक खिल्न करना । णड**इ**, गडंति; (हे ४, १४०; कुमा )। कर्म--- गांडेज्जइ; (गा ७७ )। क्वक —पाहिडजंत; (सुपा ३३८ )। णड देखो णल=नड; (हे २, १०२)। णड पुं [नट] १ नर्तकों की एक जाति, नट; (हे १, १६५ ; प्राप्र ) । °खाइया स्त्री [°खादिता ] दीन्ना-विशेष, नट की तरह कृत्रिम साधुपन ; ( टा ४, ४ )। णडाल न [ललार ] भाल, क्याल ; (हे १. ४७ ; २५७ ; गउड )। णडालिआ सी [ललाटिका ] तलाट-शोभा, कपात में चन्दन आदि का विलेपन ; ( कुमा )। णडाविअ वि [ गोपित ] १ व्याकुत्त किया हुआ; २ खिन्न किया हुआ; ( सुपा ३२४ )। णडिअ वि [ गुपित ] व्याकुल ; ( से १०, ७० ; सण )। णडिअ वि दि । १ विन्तत, विप्रतारित ; (दे ४, १६)। २ खेदित, खिन्न किया हुआ; (दे ४,१६; पाअ; णाया १,६)। णडी स्त्री निरी ] १ नट की स्त्री ; (गा ६ ; ठा ६ )। २ 🌂 लिपि-विशेष ; (विसे ४६४ टी )। ३ नाचने वाली स्त्री ; (बृह३)। णडुली स्त्री [दे ] कच्छप, कहुआ ; (दे ४, २०)। 🗸 णहुरी स्त्री [दे] भेक, मेंढक ; (दे ४, २०)। णहुळ न [ दे ] १ रत, मैथुन ; २ दुर्शिन, मेघाच्छन्न, दिवस; (दे४,४७)। णड्डुली देखो णड्ली; (दे ४, २०)। णणंदा स्त्री [ननान्द्र] पति की वहिन; (षड् : हे ३,३४)। णणु त्र [न तु] इन त्रयों का स्चक अन्ययः - १ अवधारण, निश्चय ; ( प्रासु १६१ ; निचू १)। २ श्रारांका; ३ वितर्कः; ४ प्रश्न ; ( उन ; सण ; प्रति ४४ )। णावर्णा पुं [दे] १ कूप, कुम्राँ; २ दुर्जन , खल्ः़∕३ वड़ा भाई; (दे४, ४६)। ूणत न [ नक्त ] रात्रि, रात ; ( चंद १० ) । "अंकनिवेसियनियनियपुत्तपडिपुत्तनत्त-णत्त देखो णत्तु; पुत्तीयं" (सुपा ६)। णत्तंचर देखो णक्कंचर ; ( कुमा ; पि २७० )। णत्तण न [ नर्तन ] नान, नृत्य ; ( नाट-शकु ८० )। णित्रा पुं [ नम् क ] १ पौत्र, पुत्र का पुत्र ; २ दौहित्र, पुत्री कापुत्र;(हे १, १३७; कुमा)। \cdots

णत्तिआ ) सी [नप्त्री ] १ पुत्र की पुत्री; (कुमा)। र पुत्री की पुत्री ; (राज)। णतु ) पुं[नप्तृ, कि] देखो णत्तिथ ; (निर २, १; णत्अ) हे १, १३७ ; सुपा १६२ ; विपा १, ३)। णत्तुआ देखो णत्तिआ ; (वृह १ ; विपा १, ३ )। णत्तुइणी स्त्री [नप्तृ किनी ] १ पौत्र की स्त्री; २ दौहित्र की स्री ; (विपा १, ३)। णत्तुई देखो णत्ती ; (विषा १, ३ ; कप्प )। णत्तुणिआ देखो णत्तिआ ; ( दस ७, १४ )। णत्थ वि [ न्यस्त ] स्थापित, निहित ; ( णाया १, १ ; ३; विसे ६१६)। णत्थण न दि नाक में छिद्र करना ; ( सुर १४, ४१ )। णत्था स्त्री [ दे ] नासा-रज्जु ; ( दे ४, १७ ; उवा )। णित्थ अ [ नास्ति ] अभाव-सूचक अव्यय ; ( कप्प ; उवा; सम्म ३६ )। णित्थिक्ष वि [ नास्तिक ] १ परलोक आदि नहीं मानने वाला ; ( प्रारू ) । २ पुं नास्तिक-मत का प्रवर्तक, चार्वाक । °वाय पुं [ °वाद ] नास्तिक-दर्शन ; ( उप १३२ टी ) । णद् सक [नद्] नाद करना, आवाज करना। वक्त--णद्तः (सम ४० ; नाट---मुच्छ १४४ )। णद् पुं [ नद् ] नाद, आवाज, शब्द ; "गद्देव्य गवां मज्मे विस्सरं नयई बदं" ( सम ५० )। णदी देखो णई ; ( से ६, ६४:; पर्ण १.१ )। णहिअ वि [ दे ] दुःखित ; ( दे ४, २० )। 🗸 णह्अ न [ निर्देत ] घोष, आवाज, शब्द ; ( राज )। णद्ध वि [ नद्ध ] १ परिहित ; ( गा ५२० ; पडम ७, ६२; सुपा ३४४ )। २ नियन्त्रितः, (सुपा ३४४ )। णद्ध वि [दे] ब्राख्द ; (दे ४, १८)। णद्धंबवय न [दे] १ त्र-षृणा, वृणा का सभाव ; २ निन्दा ; (दे४,४७)। णपहुत्त वि [ अप्रभूत ] अ-पर्याप्त ; ( गडड )। णवहुप्पंत वि [ अप्रभवत् ] अपर्याप्त होता ; ( गउड )। णपुंस 🦙 पुंन [ नपुंसक ] नपुंसक, क्लीव, नामई; (ब्रोघ णपुंसग र ३१; श्रा १६; ठा३, १; सम ३७; म-णपुँसय ) हा )। 'वेय पुं [ 'वेद ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्त्री और पुरुष दानों के स्पर्श की वाञ्छा होती हैं; (ठा६) णाच्य सक िज्ञा ] जानना । गण्पद ; ( प्राप्र ) । णभ देखोणह=नभस् ; (हे १, १८७; कुमा ; वस्र )।

णम सक [नम् ] नमन करना, प्रणाम करना। णमामि ; (भग )। वक् —णमंत, णममाण; (पि ३६७; श्राचा )। कवक - णमिज्जंत ; ( से ६, ३४ )। संक -- णमिजण, णमिक्रणं,, णमेक्रणः (जी.१ ; पि ४८४ ; महा )। कृ—णमणिज्ज, णमियव्य ; ( रयण ४६ ; उप २११ ंटो ; पउम ६६, २१ )। संक्र--णिमिअ ; (क्रम्म ४.१ )। णारंस सक [नप्तस्यू] नमन करना, नमस्कार करना । शामंसइ; वक्-णमंसमाणः; ( खाया १, १ ; भग)। संक -- णमंसिता; ( ठा ३, १; भग ) । हेक --णप्रंसित्तए ; (,उना ) । क्-णमंसणिज्ञ णमं-स्तियञ्च ; ( ब्रीप ; स्रुपा ६३८ ; पडम ३४, ४६ )। णमंसण न [ नमस्यन ] नमन, नमस्कार; ( अिज ४ ; भग )। णमंसणया भे स्त्री [नमस्यना ] प्रणाम, नमस्कार ; णप्रंसणा ∫ (भग; सुपा ६०)। णमंसिय वि [ नमस्यित ] जिसको नमन किया गया हो वह ; (पण्हर,४)। णमम्कार देखो णमोककार ; (गंउड ; पि ३०६.)। णमण न [ नमन ] प्रणति, नमना ; ( दे ७, १६; रयण ४६ ) । णपस्तिञ्ज न [दे"] उपपाचितक, मनौती ; (दे ४, २२)। णिम पुं [ निम ] १ स्वनाम-ख्यात एक्कोसवाँ जिन-देव : (सम ४३)। र स्वनाम-प्रतिद्ध राजिष ; ( उत्त ३६ )। भगवान् ऋषभदेव का एक पौत्र ( धण १४ )। णमिअ वि [ नत] प्रणत, जिसने नमन किया हो वह ; "पडि-वक्खरायाणो तस्स राइणो निमया" ( महा )। णमिअ वि िनिर्मित् ] नमाया हुवा 🖟 ( गा ६६० )। णमिअ देखो णम। णमिआ स्त्री [निमता ] १ स्वनाम-ख्यात एक स्त्री ; र 'ज्ञाताधर्मकथासूत्र' का एक अध्ययन ; ( णायो २ )। णमिर वि [नम् ] नमन करने वाला ; (कुमा ; सुपा २७ ; स्या होता । जाल .... णमुद्द सु [ नमुचि ] स्वनाम-ख्यात एक मन्त्री ; ( महा )। णमुदय पुं [ नमुद्य ] त्राजीविक मत का एक उपासक ; ं ३.(्) भर्त, ७०० ) । १००० वर्ष विकास के विकास क णमेरु पुं [ नमेरु ] इन्न-विशेष ; (सुर ७, १९ ; स ६३३)। णमोत्त्र (िनमस् ) नमस्कार, नमन ; (भग ; कुमा )।

णमोक्कार पुं [ नमस्कार] १ नमन प्रणाम; (३ १, ६२ ;-२, ४)। २ जैन शास्त्र में प्रसिद्ध एक सूत्र-मन्द्र-विरोप; ( बिंग २८०१ )। °सहिय न [°सहित ] प्रसाख्यान-विशेष, व्रत-िशेष ; (पडि )। णम्म पुन [ नर्मन् ] १ हाँसी, उपहास; २ कीड़ा, केलि ; ( हे १, ३२ ; श्रा १४ ; दे २, ६४ ; पात्र )। णम्मया स्रो निर्मदा ] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी; (सुपा ३८०)। २ स्वनाम-ख्यात एक राज-पत्नोः; ( स १ )। णय देशो णद = नद्। 'विस्सरं नयई नदं'' (सम ५०')। णय युं [नग] १ पहाड़, पर्वत ; (उप पृ २४६ ; सुपा ३४८)। २ वृत्त, पड़; (हे १, १७७)। देखा णग। णय य [ नच ] नहीं ; ( उप ७६८ टो )। णय वि [नत ] १ नमा हुआ, प्रणत, नम्र ; ( साया १, १)। २ जिसको नमस्कार किया गया हो दह; "नोनस-वियडपडिवक्खनयक्कमा विक्कमा राया'' (सुपा ५६६)। ३ न देव-विमान विरोव; (सम ३७)। °स्तच्च पुं [सत्य] श्रोकृष्ण, नारायण ; ( अच्चु ७ )। णय पुं [ नय] १ न्याय, नीतिः (वित ३३६४: सुपा ३४८:) स ५०१)। २ युक्तिः; (उप ७६८)। ३ प्रकार, रीतिः; "जलणो वि घेन्पई पत्रणा भुयगो य केणइ नएण" (स ४५४)। ४ वस्तु के अनेक धर्मों में किसी एक को मुख्य रूप म स्वीकार कर अन्य धर्मी की उपेचा करने वाला मत, एकांश-पाहक वाथ; (सम्म २१; विन ६१४; ठा २, २)। ५ विधि'; (विसे ३३६४)। °चंद पुं [°चन्द्र ] स्वनाम-ख्यात एक जैन प्रत्यकार ; ( रंभा )। °ितथ वि [°िर्थिन् ] न्याय चाहने वाला; (श्रा १४)। °व, °वंत वि [ °वत्] नीति वाला, न्याय-परायणः ( सम ५०; सुपा ५४२ )। भविजय पुं [°विजय ] विक्रम को सतरहाँ शताब्दी के एक जैन मुनि, जो सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रो यशाविजयजो के गुरू थे: ( उवर २०२ )। णयण न [ नपन ] १ ले जाना, प्रापण ; ( उप १३४ ) । २ जानना, ज्ञान ; ३ निश्चयः ( त्रिन ६१४ )। ४ वि. ८ ले जाने वाला: " वयणाइं सुपहनयणाइं " ( सुपा ३७७)। ४ पुन. ग्राँख, नेत्र, ल चनः (हे १, ३३; पाम )। °जल न्-[ °जल ] अश्रु, आँस् ; (पांस्)। ण्यय पुंक्ति **दे नवत**्रि अन् क्रिंवना हिया आस्तरण-विरोत्रे । ( साया १, १—पत्र १३ 🍂 🏋 । 💖 ) १ १५३%

णगर देखा णगर ; (हे १, १७७ ; सुर ३, २० ; ग्रोप ; भग )। णयरंगणा स्त्री [ नगराङ्गना ] वेश्या, गणिका ;( श्रा २७)। णयरी स्त्री [ नगरी ] शहर, पुरी ; ( उना ; पउम ३ है, 900)1 णर पुं [नर] १ मनुज्य, मानुज, पुरुष; (हे १,२२६; स्त्र १, १,३)। २ अर्जन, मध्यम पागडव : (कुमा)। °उसम g [ व्यम ] थेड्ड मनुस्य, अङ्गोक्टत कार्य का निर्वा-हक पुरुष ; ( श्रीप ) । °कंतःपचाय पुं [ °कान्तप्रपातः ] हद-विरोष; (ठा२,३)। °कंनास्रो [°कान्ता] नदी-विशेष: (.ठा र, ३; सम २७)। °कंताकृड न [ कान्ताकूट ] रुक्मि पर्वत का एक शिखर ; ( ठा ८ )। **ेदत्ता** स्त्री [ ेदत्ता] १ मुनि-पुत्रत भगवान् को शासन-देवी; (राज)। २ विया-देवो विरोव ; (संति १)। "देव पुं [°देव] चक्रवर्ती राजा; (ठा ४,१)। °नायग पुं [ 'नायक ] राजा, नरपति ; ( उप २११ टो ) । "नाह पुं िनाथ ] राजा, भूपाल; ( सुपा ६ ; सुर १,६१ )। °पहु पुं [ प्रभु ] राजा, नरराः ( उप ७२ ८ टोः, सुर २, ८४)। <sup>3</sup>पोहसि पुं [ °पौहिषिन् ] राज-विरोष ; ( उप पंर⊂ टो )। "°ळीझ 'पुं [°ळोक] मनुष्य लोक; (जो २२; सुपा ४१३<sup>९</sup>)। भे चेइ पु [ भिति ] नरेश, राजा; ( सुर १, '१०४') । 'वर पुं विरा । १ राजा, नरेश'; ( सुर १ १३१ ; १४, १४ )। २ उत्तम पुरुष ; ( डप ७२८'टो )ग °वरिंद पुं [ °वरेन्द्र ] राजाः, भूमि-पतिः, ( सुपा १६ ; सुर २, १७६) । °वरीसर पुं:[ °वरेश्वर ] श्रेन्ड राजा ; (उत १८)। °वसम, °वसह पुं [°वृषम] १ देखा °उसम; (पर्ह १, ४ ; सम ११३)। २ राजा, नृपति ; ( पंडम ३, १४)। ३ पुं हरिवंश का एक स्वताम-प्रतिद्ध राजा; (पडम २३, ્રદ્રષ્)ા ိवाल पुं [°पाल] राजा, भूपाल; (मुपा २७३)। °वाहण पुं [ °वाहत ] स्त्रनाम-ख्यात एक राजा; ( आक १; सण )। °वेय पुं:[ °वेद ] पुरुष वेद, पुरुष को स्त्री के स्पर्श की श्रभिलाषा; (कम्म ४)। "सिंघ, "सिंह, "सीह पुं [ °सिंह ] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुज्य; ( सम १५३; प-उम १००, १६)। २ अर्घ भाग में पुरुष का और अर्घ भाग में सिंह का त्राकार वाला, श्रीकृष्ण, नारायण ; ( णाया १, १६ ) । °सुँदर पुं [ 'सुन्दर ] स्वनाम-ख्यात एक राजा ; (धम्म )। ाहिंच पुं [ाधिप] राजा, नरेस; (गा ३६४; सुपा २५)।

णरग ) पुं निरक् नारक जीवों का स्थान; (विपा १, १; णस्य र पडम १४; १६ ; श्री १ ; प्रासू १९; इंव ) । "वाल, °वालय पुं ियाल, °को परमाधार्मिक देव, जो न-रंक के जोवों का यातना करतें हैं ; ( पउम २६, ५१ ; ५८, २३७ ) । पुन [नाराच ] १ लोहमय वाण : २ सहनन-णराञ ) विशेष, शरीर की रचना का एक प्रकार ; (हे १, ६७)। ३ छन्दं विरोव ; (पिंग) । णरायण पुं ['नारायण ] श्रीक्रमण, विष्यु ; ( पिंग ) णरिंद पुं [ नरेन्द्र ] १ राजा, नरेश ; ( सम ११३ ; प्रास् १०७; कप्प ) । २ गारुडिक, सर्प के त्रिष को उतारने वाला; (स २१६)। °कंत न [ °कान्त ] देव विमान विशेष ; (सम २२)। पह पुं [ पथ ] राज-मार्ग, महापथ; (पउम ७६, ८)। °वसं रु पुँ [ °वृषभ ] श्रष्ट राजा ; (उत्त ६)। णरिंदुत्तरवडिंसग न [नरेन्द्रोत्तरावतंसक ] देव-विमान-विशेष ; (सम २२)। गरोस पुं [ नरेश ] राजा, नर-पति ; "सो भरहद्धनरीसो हाही पुरिसा न संदेह। " ( सुर १२, ८० )। णरीसर वुं [ नरेश्वर ] राजा, नर-पति ; ( अजि ११ ) 🛵 णहत्तम पुं[नरोत्तम ] उत्तम पुरुषः ( पदम् ,,४५, ५५)। णरेंद् देलो णरिंद ; ( वि १४६ ; पिंग )। णरेसर देखा णरीसर ; ( उप॰२८ ही; सुपाध्य हार्यक्षा)। णल न [ नड ] तृण-विशेष, भीतर से , योला । शराकीर तृणाः । .(हि २, २०२.; ठा ५४).। [[[४ ] ४ ] ४ ] १ । ११७% णल न [ नल ] १ ऊपर देखो ; ( पण्य ५ ; उप ५ ० ३१ ंटी ; प्रास् ३३) । २ पुं, राजा रामचन्द्र का एक खुमेट ५ ं (से ८, १९६)। ३ विश्रमण की एक स्त्रनाम रूपीत पुत्री; ( अंत १ )। °कुब्बर, °कूबर युं [ °कूबर ] १। दुर्लेघपुर का एक स्वनाम-ख्यात राजा; (पउम १२ ७२)। २ · वैश्रमण का · एक पुत्र<sup>ः</sup>; ( श्रावम ) । °गिरि पुं [ °गिरि ] च्याडप्रद्यात राजा का एक स्वनाम-ख्यात हाथी; (ल्म्रहा ) व ्रणलय न [दे ] उर्शीर, खसंका तृष्; (दे ४, १६६) पात्र ) । णलांड देखी णडाले; ( हे २, १२३); इमा ) । ( 😗 णलांडतंत्र वि [ ललांटन्तप ] ललांद को तपाने वालों ; ं (विकास ) विकास का का का की की किया है। णुळिंब ने [ दें ] एहं, बरें, मकाने ( दे ४, १० ) बड़े )।

णंलिण न [ निलिन ] १ रक्त कमल ; ( राय ; चंद १० ; पात्र )। २ महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश-विशेष; ( ठा २, ३)। ३ 'निलनाङ्ग 'का चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४; इक)। ४ देव-विमान विशेष ; ( सन ३३ ; ३४ ) । ४ रुचक पर्वत का एक शिखर ; (दोव)। °कूड पुं [°कूट] वनस्कार-पर्वत विशेष; (ठा २, ३)। "गुम्म न [ "गुन्म] १ देव विमान-विशेष ; (सम ३४)। २ नृत-विशेष : (ठा ८)। ३ अध्ययन-विशेष ; (आव ४ ) । ४ राजा श्रेणिक का एक पुत्र; (राज)। "वई स्त्री ["वता] निदेह नर्भ का एक निजय, प्रदेश विशेष; ( ठा २, ३ )। णिलणंग न निलिनाङ्ग ] संख्या-विशेष, पर्म को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह ; ( ठा २, ४ ; इक)। णिळिणिं ) स्त्री [निलिनी] कमितनी, पर्मिनी ; (पात्र); णिलणा 🕽 याया १, १)। °गुम्म देखो णिलण-गुम्म; ( निर २, १ ; विसे ) । °वण न [ °वन ] उद्यान-विशेष ; ( साया २ )। मालिणोदग पुं निलिनोदक । समुद्द-विशेष ; ( दीव ) । 🗸 णल्लय न [ दे ] १ वृति जिनर, वाड़ का छित्र ; २ प्रयोजन ; ३ निमित्त, कारण ; ४ वि. कर्रमित, कोच वाला ; (दे ४ **ķξ)** Ι णव देखो णम । एवइ ; ( षड् ; हे ४, १४८ ; २२६ ) १ णव वि निव निया, नूनन, नत्रोन; गउड; प्राप्त ७१ )। 'वहुया, 'वहू स्त्री [ 'वयू ] नगेड़ा, दुलहिन; (हिका ४१; सुर ३, ४२) णव त्रि. व. [ नवन् ] संख्या-विरोध, नव, ६ ; ( ठा ६ )। °इ स्त्री [°ति ] संख्या-विरोत्र नन्त्रे, ६०; (सण्)। °ग न [°क] नव का समुदाय; (दं ३८)।। °जोयणिय वि िथोजनिक नव योजन का परिमाण वाला ; ( ठा ६)। °णउइ, °नउइ स्त्री [ °नवति ] संख्या-विशेष, निन्यानवे, ६६; (सम ६६; १००)। "नउय वि ["नवत ] ६६ नाँ ; ( पउम ६६, ७५ )। °नवइ देखा °णउइ; (कम २, ३०)। °नवमिया स्त्री [ °नवमिका] जैन साधु का व्रत-विशेष; (सम प्प्प )। "म वि [ "म ] नववाँ ; ( उश )। °मी स्त्री ि भी े तिथि-विशेषः पत्त का नववाँ दिवसः (सम २६)। भीपक्ख पुं [ भीपक्ष ] आठवाँ दिन, अष्टमी ; (जं३)।

णवकार देखो णमोककार; (सिंह १; चेंस ३०; सण)। णवख ( अप ) वि [ नव ] अनोखा, नृतन, नया ; ( हे ४, ४२२)। स्त्री—°खी; (हे ४, ४२०)। णवणीअ पुंन [ नवनीत ] मक्खन, मसका ; ( कप्प ; ग्रोप्र ; प्रामा )। " अणलहुओव्य नवणीयो " ( पडम ११८, २३)। णवणोइया ह्यी [नवनीतिका ] वनस्पति-विरोप; ( पण्ण १)। णवमालिया स्त्री [ नवमालिका ] पुग्प-प्रधान वनस्पति-विशेष, नेवार ; (कप्प)। णविमया स्त्री [नविमका] १ रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारो देवी ; ( ठा ८ ) । २ सत्युरुप-नामक इन्द्र की एक अप्र-महिषी ; ( ठा ४, १ ) । ३ शकोन्द्र की एक पटरानी ; ( ठा ८ ) । णवय देलो णयय ; ( णाया १, १७ ) । णवयार देखो णवकार ; ( पंचा १; पि ३०६ )। णबर) ब्रा १ केवल, फक्तः (हे २, १८७; कुमा; पड्; णवरं र्र उवा : सुपा ८ ; जो २७ ; गा १४ ) । २ अनन्तर, वाद में ; (हे २, १८८; प्राप्र )। णवरंग ) पुं [ नवरङ्ग, °क] १ नूनन रङ्ग, नया वर्ण; (सुर णवरंगय ∫ ३, ४२ )। २ छन्द-विशेष ; (पिंग)। ३ कौसुम्भ रङ्ग का वस्त्र ; ( गउड; गा २४१; सुर ३ , ५२ ; पाश्र )। णवरि ) देखो जवर; (हेर, १८८; से १, ३६; णवरिअ) प्रामा ; सुर, २६ ; षड् ; गा १७२ )। ,र्णवरिअ न [ दे ] सहसा, जल्दी, तुरन्त ; ( दे ४, २२ ; पाअ )। णवलया स्त्री दि । वह वत, जिसमें पति का नाम पूछने पर उसे नहीं वताने वाली स्त्री पलाश की लता से ताड़ित की जाती है : (दे ४, २१)। णवल्ल देखो णव = नव ; (हे २, १६४; कुमा ; उप ७२= टी )। र्णवसिअ न [दे] उपवाचितक, मनौती ; (दे ४, २२ ; पात्र ; वजंजा ८६ ) । णवा स्त्री [ नवा ] १ नवोड़ा, दुलहिन; २ युवति स्त्री; (सुत्र १, ३, २)। ३ जिसको दीना लिए तीन वर्ष हुए हो ऐसी साध्वी; ( वव ४)। ४ अ. प्रश्नार्थक अन्यय, अथवा नहीं ? ( रयण ६७ )।

वैपरीस-सुचक अन्यय, ''णवि हा वले'' णवि ग्रु १ (हे २, १७८; कुमा )। २ निपेबार्यक ग्रव्यय ; (गउड)। णविअ देखो णमिअ=नत ; (हे ३, १४६ ; भवि )। णविक्ष वि निव्य नृतन, नया ; ( श्राचा २, २, ३ )। जेंबुत्तरसय वि [ नबोत्तरशततम ] एक्सौ नववाँ ; ( पडम 908, 20)1 णबुल्छंडय (अप) देखो णब = नव ; ( कुमा )। णवोडा स्त्री [ नवोडा ] नव-विवाहिता स्त्री, दुलहिन ; ( काप्र 16036 णवोद्धरण न [ दे ] उच्छिष्ट, जुङ 🕫 ( दे ४, २३८) । णञ्च पुं [ दे ] आयुक्त, गाँव का मुखिया ; ( दे ४, १७)। णञ्च वि [ नट्य ] नूनन, नया, नवीन ; ( श्रा २७ ) । णञ्च° देखा णा=ज्ञा। णव्वाउत्त वुं दि ] १ ईश्वर, धनाइ्य, भोगी; २ नियोगी का पुत्र, सुवा का लड़का ; (दे ४, २२)। णस सक [ नि+अस् ] स्थापन करना । नसेज्जः ( विसे ६४३)। कर्म-नस्तएः ( विसे ६७० )। संक्र-निस्ऊण (स६•८)। रर्श्स अक [नश] भागना, पतायन करना । ससद; (पिंग)। णसग न [न्यसन ]न्यास, स्थापन; ( जीन १)। णसा स्त्री दि ] नस, नाड़ो ; "श्रव्धईरसनिज्मरणे हड्ड्उनर्कर-डिम्म चम्मनसनद्धे" ( सुपा ३४४ )। णसिक्ष वि निष्ट्री नाश-प्राप्त ; (कुमा )। णस्स देलो न स=नरा्। यस्प्रइ, यस्त्रए; ( पड्; कुमा )। वक्ट--नस्संत, नस्समाण ; ( श्रा १६ ; सुपा २१४ )। णस्सर वि [नश्वर] विनश्वर, भंगुर, नाश पाने वालां; "खण-नस्सराइ ह्वाइ" (सुपा २४३)। णस्सा स्नी [नासा]नासिका, प्राणेन्द्रिय; ( नाट-मुच्छ ६२)। णह देखो णक्ख ; (सम ६० ; कुमा )। णह न [ नसस् ] १ त्राकाश, गगन ; ( प्राप्र; हे १, ३२ )। २ पुं श्रावण मात; (दे ३, १६)। °अर वि [°चर] १ ब्राकाश में विचरने वाला ; (से १४, ३८)। २ पुं े विद्याधर, त्राकाश विहारी मनुज्य ; ( सुर ६, १८६ )। °केउमंडिय न [ °केतुमण्डित ] विद्याधरों का एक नगर ; (इक)। °गमा स्त्री [ °गमा ] श्राकारा-गामिनी विद्या; ( सुर १३, १८६)। °गामिणो स्त्री [°गामिनी ] त्राकाय-गामिनी विद्या ; ( सुर ३, २८) । °च्सर देसो °अर; (उप ४६७ टी )। °च्छेरणय न [ °च्छेर्न क ]. नख उतारने का शस्त्र; ( ब्राचा २, १, ७, १ )।

[ °तिलक ] १ नगर-विशेष; २ सुमट-विशेष ; ( पउम ५५, '१७ )। °वाहण पुं [°वाहन] नृप-विशेष ; (सुर ६, २६)। °िसर न [ °िशरस् ] नंख का ब्रय भागः; (भग ५, ४)। °सिहा स्त्री [ °शिखा] नल का अप्र भाग; (कप्प )। °सेण पुं [ °सेन ] राजा उप्रसेन का एक पुत्र; (राज)। °हरणी स्त्रो [ °हरणी ] नख उतारने का शस्त्र ; ( वृह ३ )। णहमुह पुं [ दे ] घूक, उल्लू ; ( दे ४, २० )। णहर पुं [ नखर ] नख, नाख्त ; ( सुपा ११ ; ६०६ ) । णहरण पुं [दे] नखी, नख वाला जन्तु, श्वापदः (वजा १२ )। 🎺 णहरणी स्त्री [दें] नहरनी, नख उतारने का शस्त्र; (पंचन ३)। 🏑 णहराल पुं [ नखरिन ] नख वाला श्वापद जन्तु; (उप ५३० टो )। णहरी स्त्री [दे] चुरिका, हुरी ; (दे ४, २०)। । णहवल्ली स्त्री [दे] नियुत्, विजली; ( दे ४, २२ )। 🎺 णहि पुं [निखिन् ] नख-प्रधान जन्तु, श्वापद जन्तु; (त्र्रणु)। णहि अ [ नहि] निपेधार्थक अन्यय, नहीं; (स्वप्न ४१; पिंग; सया )। णहु म्र [ नखलु ] ऊपर देखो; ( नाट--मुच्छ २६१; गाया 1 (3,8 णा सक [ ज्ञा ] जानना, सममना । भवि गाहिइ ; (विसे १०१३)। साहिसिः; (पि ५३४)। कर्म-सञ्चरः, राज्जरः; हे ४, २५२) । कत्रक्र—णज्जांत, णज्जमाण ; (से १३, ११; उप १००१ टी)। संक्र—णाउं, णाऊपा, णाऊणं, णच्चा, णच्चाणं ; ( महा ; पि ४८६ ; ग्रीप; सूत्र १, २, ३; वि ४८७ ) । कृ—णायन्त्र, णेअ; ( भग; जी ६ : सुर ४, ७० ; दं २ ; हे २, १६३ ; नव ३१ )। णा अ नि निषेध-सुचक अन्ययः ( गउड )। णाञकक ( अप) देखो णायगः ( पिंग )। णाइ पुं ज्ञाति ] इत्वाकु वंश में उत्पन्न चलिय-विशेष। °पुत्त पुं ि पुत्र ] भगवान् श्री महावीर ; ( अ।चा )। **°सुय पुं [ °सुत ]** भगवान् श्री महावीर ; ( झाचा ) । णाइ स्त्री [ ज्ञाति ] १ नात, समान जाति ; ( पउम १००, ११ ; श्रीप ; उवा ) । २ माता-पिता श्रादि स्वजन, सगा ; ( साया ९, १ ) । ३ ज्ञान, बोघ ; ( स्राचा ; ठा ४, ३ )। णाइ (ग्रप) देखो इच; ( कुमा ) । णाइ ( अप ) नीचे देखा ; ( भवि ) ! णाई देखो ण = न ; (हे २, १६० ; उना )। णाइणो ( अप ) स्त्री [ नागी ] नागिन, सर्पिणी; ( भिव)।

णाइन्त 🖒 पुं [दे ] जहाज द्वारा व्यापार करने वाला सौदा-णाइत्तग ) गर; उप पृ १०१; उप १६२)। णाइय वि [नादित ] १ उक्त, कथित, पुकारा हुआ ; (साया १, १; श्रीप )। २ न् त्रावाज, राव्द; ( गाया १, १ )। ३ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि ; (राय)। णाइल पुं [नागिल] १ स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि; (कप्प) । २,जैन मुनिय्रों का एक वंश; ( पउम ११८, ११७ )। ३ ,एकं श्रब्ठी; ( महानि ४ ) । " णाइला) स्त्री [नागिला] जैन मुनियों की एक राखां; णाइलो∫ (कप्प) । णाइव वि [ ज्ञातिप्रत् ]स्वजन-युक्तः (उत्त ४)। णाउ वि [ज्ञातृ ] जानकार, जानने वाला; (द्र ६ )। णाउडु पुं दि ] १ संद्भाव, सन्तिन्छा; २ अभिप्राय; ३ मनो-्रथ, वाञ्छा ; ( दे ४, ४७ )। णाउल्ल वि दि ] गोमान् , जिसके पास अनेक गैया हों; ( दे ४, २३ )। देखो णा=ज्ञा। णाऊणं णाग पुन [नाक] संबर्ग, देवलोक ( उप ७१२ )। णाग पुं नाग ] १ सर्प, साँप ; ( पडम ८, १७८ ) । २ भवनपति देवों को एक अवान्तर जाति, नाग-कुमार देग; ं ( गांदि ) । ३ हस्ती, हाथी ; ( भौ। ) । ४ वृद्धा-विशेष ; ें (किन्य ) । '१ स्वनाम ख्यात एक गृहस्य; ( अंत ४ )। ६ एक प्रसिद्ध वंश ; ७ नाग-वंश 'में उत्पन्न ; ('राज )। ं ८ एक जैन आचार्य; (कप्प)। ६ स्वनाम-ख्यात एक द्वीप ; १० एक समुद्र ; '( सुंज्ज '१६') । ११ वज्ञस्कार-पर्वत विशेष ; ( ठा २, ३) । १२ न ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण ; (विसे ३३४०) । °कुमार पुं [°कुमार] भवनपति देवां की एक अवान्तर जाति ; (सम ६६)। °केसर पुं [ ∕°केसर ] पुष्प-प्रधान वनस्पति-विशेष ; (राज)। ैगाह पुं [ °ग्रह ] नाग देवता के ग्रावेश से उत्पन्न उदर श्रादि'; ( जीत ३ ) । °जण्ण, °जन्न पुं [ °यज्ञ ] नाग पूजा, नाग देवता का उत्सव ; ( खाया १, ८ )। °उजुण पुं [ ार्जुन ] एक स्वनाम-रूयात जैन ब्राचार्य ; ( गांदि ) । °दंत पुं [ °दन्त ] खँटी ; ( जीव ३ )। °दत्त पुं [°दत्त] १ एक स्वनाम-स्यात राज-पुत्र ; ( ठा ३, ४ ; सुपा ४३४)। े २ एक श्रेष्टि-पुत्र ; ( श्राक )। °पइ पुं [ °पित ] नाग

कुमार देवों का राजा, नागेन्द्र ; ( ब्रोप )। 'पुर न ['पुर] नगर-विशेष : ( पडम २०, १० )। °वाण पुं [ °वाण ] दिव्य त्राहा-विशेष ; (जीव ३)। °भद्द पुं [°भद्र] नाग-द्वीप का अधिष्ठाता देव ; ( सुज १६ )। °भूय 🔄 िभूत जिन मुनियों का एक कुल; ( कप्प )। भहाभद पुं िमहाभद्गी नागद्वीप का एक अधिब्डायक देव; (सुन् १९)। "महावर पुं [ "महावर ] नाग समुद्र का अधिपति देव; ( सुज्ज १६ ; इक )। °िमत्त पुं [ °िमत्र ] स्वनाम-ख्यात एक जन मुनि जो ब्रार्य महागिरि के शिष्य थे ; (कप)। °राय पुं [ °राज ] नागकुमार देवों का ल्वामी, इन्द्र-विरोष ; ( परम ३, १४७ )। °रुमख पुं [ °वृक्त ] वृद्ध-विरोव ; ( ठा ८ )। °लया स्त्री [ °लता ] वल्ली-विशेष, ताम्बली लता ; ( पगण १ )। °वर पुं [°वर ] १ श्रष्ट सर्प ; २ उत्तम हाथी ; ( श्रीप् )। ३ नाग समुद्र का श्रधिपति देव ; ( क्रुज्ज १६ )। "चल्ली स्त्री [ 'चल्ली ] लता-विरोप ; (सण)। °सिरी स्त्री [°श्रो] द्रौपदी के पूर्व जन्म का नाम; ( उप ६४८ टी )। °सुहुम न ि °सूक्ष्म ] एक जेनेतर शास्त्र : ( त्रणु )। "सेण पुं [ "सेन ] एक स्वनाम ख्योत्ते , गृहस्य ; ( ग्रावम ) । °हित्य पुं [ °हिस्तन् ] एक प्राचीन जैन ऋषि ; (गांदि )। णागणिय न [ नाग्न्य ] नप्तता, नगापन ; ( सूत्र १,७ )। णागर वि [ नागर ] १ नगर-संबन्धी; २ नगर को निवासी, नागरिक ; ( सुरे ३, ६६ ; महा ) । णागरिअ g' नागरिक ] नगर का रहने वाला ; (रंभा)। णागंरिआ स्त्रो [नागरिका ] नगर में रहने वाली स्त्री ; \$ ( 5 A 1 9 ) " " 1 1/2 " " " " ः महा ) । णागरी स्त्री नागरी ] १ नगर में रहने वाली स्त्री । लिपि विशेष, हिन्दी लिपि ; ( विसे ४६४ टी )'। **णागिंद**्पुं [ नागेन्द्र ] १ नाग देवों का इन्द्र ; २ शेष नाग ; (सुपा ७७ ; ६३६) । . . . . . . . . . . णागिल देखोःणाइल ; ( राज )। णांगी स्त्री िनागी ] नागिन, सर्पिणी ; ( त्राव ४.)। णागेंद देखो णागिंद; ( णाया १, ५)। णाड देखो णष्ट = नाट्य ; ( गाया १, १ टी-पत्र ४३ )। णाडद्ज्ज वि नाटकीय ] नाटक संबन्धी, नाटक में भाग लेने वाला पात्र; ( गाया १, १ ; कप्प ) । णाड्डणी सी [नाटकिनी ] १ नर्तकी, नाचने वाली सी; (वृह ३)।

णांडग ) न [ नाटक ] १ नाटक, अभिनय, नाट्य-किया ; णाडय) (वृह १; सुपा १; ३४६; सार्घ ६४) । . २ रंग-शाला में खेलने में उपयुक्त काव्य ; (हे ४, २७० )। ्र्याडाल देखो णडाल ; ( गउड ) । 🔻 💠 🚉 णाडि स्रो [ नाडि ] १ रज्जु, वरत्रा ; २ नाडी, नस, सिरा ; (कुमा)। णांडी स्त्री [नाडी ] ऊपर देखो ; (हे १, २०२ )। णाडोअ पुं नाडीक वनस्पति-विशेष ; (भग १०, ७)। णाणं न [ झान ] ज्ञान, बोध, चेतन्य, बुद्धि ; ( भग ५,२); हे २. ४२ : कुमा : प्रास् २८) । °धर वि <sup>[</sup>ि°धर ] ज्ञांनी, जानकार, शिद्वान् ; ( सुपा ५०८ )। °प्पवाय न [ °प्रवाद ] जैन प्रन्यारानियाष, पाँचशाँ पूर्व ; (सम २६)। °मायार देखो °ायार ; ( पडि )। °व, वंत वि [ °वंत् ] ज्ञानी, बिद्वान् ; (पि ३४८; ब्राचा ; ब्रच्चु ४६ )। °िव वि [ °िव त् ] ज्ञान-वेता ; ( त्राचा )। °ासार पुं िंचार ] ज्ञान-विषयक शास्त्रोक्त विधिः ( राज) । शवरण न [ °ावरण ] ज्ञान का ब्राच्छादक कर्म ; ( धरा ४४ )। ें|बरणिङ्ज न [ें|बरणीय ] अनन्तर उक्त अर्थ ; ( सम ६६; श्रीप्)। णाणक ) न [दे] सिक्का, मुद्रा ; (मुच्छ १७, ;र्राज्)। णाणम ∫ णाग स न [ नानाहब] भेद, बिरोब, अन्तर; ( ब्राव ६१५)। णाणता स्रो [ नानाता ] कार देखा ; ( विने देनदेन ) । णाणा अ [नाना] अनेक, जुदा : जुदा ; ( उता : भगः ; सुरः 9; ८६) (। . °विह वि. [ °विद्र ] अनेक प्रकार का, विवि-ध ; ( जीव ३ ; सुर ४, ३२४४-; 'दं १३ ) त णाणि वि:िज्ञानिन् ] ज्ञानोः जानकार, विद्वान् 🖫 🤄 त्राचा 😜 उव )।. णादिय देखो णाईय ((कप्प))। १००० ००० ०० णानि पुं [नामि] १ स्वनाम-ल्यात एक कुत्तकरं पुरुप, भगवान् 🗡 ऋबभदेव का पिता; (सम १५०)। २ पेट का मध्य भागः ३, गाडी का एक अवस्य ; ( दस ७ ) । ु<sup>9</sup>नंदण पुं िनुस्तृन् । भगवान् ऋवभदेवः ( पडम ४, ६८ ) । णाम सक [नम्यू] १ नमाना, नीचा करनी । २ उपेस्थित कर-३ त्रर्पण करना। गामेइ ; (हेका ४६) । वक्त--णामयंत ; (विमे १६६०) । संक्र-णामिता ; (निचू १) में अस्तरास्तर राज्य

णाम पुं िनाम ] १ परिणाम, भाव ; (भग ३४, ४)। २ नमनं ; (विसे २१७६)। णाम अ नाम इन अर्थों का सूचक अन्यय ;-- १ संभाव-ना ; ( से ४, ४ )। ं २ ब्रामन्त्रण, संवोधन ; ं ( वृह ३ : जं १ )। ३ प्रसिद्धि, ख्याति ; (कप)। ४ अनुज्ञा, अनुमति ; ( विसे )। १ — ६ वाक्यालंकार और पाद-पूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है ; ( ठा ४, १ ; राज )। णाम न [ नामन् ] नाम, श्राख्या, श्रभिधान ; ( विपान, १ :; विसे २५)। °कस्म न [°कर्भन् ] कर्म-विशेष, विचित्र प-रिणाम का कारण-भत कर्म; (स.६०)। °धिज्ज, धेज्ज, °धेयं न [°धेय ] नाम, श्राख्या ; (कप्प ; सम ७२ ; पडम ४, ८० )। °पुर न [° पुर.] एक विद्याधर नगर नः ( इक )। भुदा स्त्री [ भुदा ] नाम से अङ्कत सुदाः; ( पडम १, ३२ )। °सङ्च वि [ °सत्य ]नाम-मात्र से सच्चा, नामधारी ; ( ठा १० )। धिअ देंखो धेय; ( प-उम २०, १७६ ; स्वप्न ४३८)। णामण न [नमन ] नमाना, नीचा करना ; (बिसे३००५)ा · णाममंतक्ख पुं ि दे ] अपराध, गुनाह ; ( गडड )। 🔻 💛 णामिय वि [ निमत ] नमाया हुआ ; ( सार्घ 🖘 )। णामिय न िनामिक ो वाचक सब्द, पद; ( विक्षे १००३) । र णामुक्किसिक्ष ) न [दे] कार्य, काम, काज ; (हे २, . णामोक्कसिअ 📗 १७४ ; दे ४, २१ ) । 🔻 🗀 णाय वि [ दे ] गर्विष्ठ , श्रिभमानी ; (दे ४, २३)। . . . . णाय देखा णागः ( काप्र ७७७ ; कप्यू: ग्रीप ; गउड ; बजा र १४; सुपा ६३६; पंडम २१५ ४६.)। 👉 🔻 🕟 🕟 णाय पुं [ नाद ] शब्द, त्रावाज, ध्वनि ; ( ब्रीप-; पडम२२; इं≒ु सं रेने३ )। र ंन्य र ् णाय पुं िन्यायी १ न्याय, नीति; ( श्रीप ; तः ११६; श्राचा )। २ उपपति, प्रमाण ; (पंचा ४; विसे )। °कारि वि [ °कारिन् ] न्याय-कर्ता ; ( त्राचु १ ) । °गर वि [°का] १ न्याय-कर्ता। २ पुंन्यायाचीराः (अ: १४)। °एण वि ि°ज्ञा नियाय का जानकार; ( उप ३४६)।।... णाय पुं िनाक | स्वर्ग, देव-लोक ; ( पात्र ) । 👙 🔆 💛 णायं वि िज्ञातः ] १ जानो हुत्रा, विदितः ( उन हे सुरं ३) ३९)। २ ज्ञाति-संबन्धी, सगा, एक विरादरी का); (कप्पः; त्राउ ६ ) । · ३ विश-विशेष में उत्पत्न : ( श्रीप) । ४ पुं वंग विशेष ; ( ठा ६ ) नि ४ चलिय विशेष; ( स्थान; ६ ; कप्प ) । ६ न, उदाहरेख, दृष्टान्त; ( उव, सुपान रेट्-)।

°कुमार पुं [ °कुमार ] ज्ञात-वंशीय राज-युत्र ; ( साया १ दें ) ( °कुछ न [ °कुछ ] वंशानियों । (पाह १,३)। °कुठबंद पुं [ °कुं छ बन्द्र ] भंगवान् श्रोमहाबोर ; ( ग्राचा ) । कुछनंद्रण पुं [ कुछनन्द्रन ] भगवान् 'श्रोमहाबोर ; ( पाह: १, १ )। ' 'पुत्त पुं [ 'पुत्र] भगवान श्रोमहाबोर ; ( श्राचा )। "मुणि पुं िमुनि ] भगवान् 'श्रोमहावोर ; (पाह २, १)। 'विहि पुंक्षो [ ° विवि ] माता या निता के द्वारा संवन्य, संबन्धिपन; (वर ६)। °संड न [°वण्ड] उग्रान-विशेष; जहां भगवान् श्रोमहावोरं देव ने दीचा लो थो; ( त्राचा २, ३, १)। धुर पुं [ धुत ] भगवान् श्रोमद्दावीर। ेसुर न [ श्रेषुता] ज्ञाताधर्मकथा नामक जैन ब्रागम-ब्रन्थ ; ( खाया २, १ ) । °श्चिममकहा स्त्र) [ धर्मकथा ] जैन अगम-त्रन्य विरोग ; ( सुमु १)। णायन पुं नियक नेता, मुखिया, अगुत्रा ; (उप ६४८ टो; कप्प; सम १; सुपा २२)। णायत्त पुं दि ] समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला वृश्विक् ; "पबहणवाणिन्नवरा सुइंकरा त्रासि नाम नायत्ता" (उप४९७ टो) णायर देखा णागर: ( महा: सुपा १८५ )। णायरिय देवा णागरिय ; ( सर १४, १३३ ) । स्रो-°या; (भवि)। णायरी देखो णागरी ; ( भवि )। णायव्य देखा णा=शा णार पुं [नार] चतुर्थ नरक पृथिवी का एक प्रस्तट; (इक)। णारइअ वि [नारिकक] १ नरक-रृथियो में उत्पन्न ; २ पुं, नरक का जोव ; (हे १, ७६)। णारंग पुं [नारङ्ग] १ इत्त-विशेष, शंतरे का छन ; २ न. फल-विशेष, कमली नोव, शीतरा; (पडम ४१, ६; सुपा २३०; ५६३; गउड; कुमा)। णारग देलो णारय = नारक ; (विसे १६००)। णारद देवा णारय ; ( प्रयो ४१ )। **प्यारदी**अ वि निर्दिशय निर्देशय निर्देशय । (प्रयो ४१ )। णारय पुं नारद न भूति-विशेष, नारद ऋषि ; (सम १५४, उप ६४८ टो ) । २ गन्वर्व सैन्य का अधिपति देव-विशेष ; ( ठा ७ ) 1 णारय वि [नारक] १ नरक में उत्पन्न, नरक-संबन्धो; "जायए नारयं दुक्खं " ( सुपा १६२ ) । २ पुं, नरक में उत्पन्न प्राणी, नरक का जीव ; (भग)।

णारसिंह वि नारसिंह ] नरसिंह-संबन्धो ; ( उप ६४८ रो )। णाराय देखो णराञ ; (हे १; ६७ ; उना,; सम १४६ ; त्रजि १४ )। **°वज्ञ न** [ **°वज्र** ] सहनन-विशेष ; ( पडम ) ३, १०६)। णारायण पुं नारायण ] १ विष्णु, श्रीकृष्ण ; (कुमा ; स ६२२)। २ अर्थ-चकाती राजा; (पटम ४, १२२; ७३, २०)। णारायणो स्रो [ नारायणो ] देवो-विशेव, गौरो, दुर्ग ; (गउड)। णारि° देखो णारी; (कप्र ; राज) । °कंता स्त्रो [°कान्ता] नदो-विरोब; (सम २७; ठा २, ३.)। णारिएर ) युं नालिकेर ] नारियर का पेड़; २ न नलि-णारिएल । यर का फल ; ( अभि १२७ ; वि १२८ )। देखो णालिअर ! णारिंग न [नारिङ्ग ] नारंगो का फल, मोठा नीव, कमला, नोवू; (कप्पू)। णारी स्वो [नारी] १ स्वो, ब्रोरत, जनाना, महिला ; (हेका २२८; प्रासू ६२; १४६) । २ नदी-विशेषः (इक)। °कंत्राप्याय पुं [°कान्ताप्रपात ] द्रह-विशेष ; ( ठा २, ३ )। देखो णारि°। णारुह पुं [दे] कूजर, गत्तीकार स्थान ; (पात्र )। णारोट्ट पुं [दे] १ विल, साँप झादिका रहने का स्थान, विवर ; २ कूपार, गर्ताकार स्थान ; ( दे ४, २३ )। णाल न [नाल ] १ कमज-इगड ; (से १, २८)। २ गर्भ का आवरण; ( उप ६७४ )। णाळंद्इज्ज वि [नाळन्दीय] १ नालन्दा-संबन्धो । २ न नालंदा के समीप में प्रतिपादित अध्ययन-विशेष, 'सुत्रकृतांग' सूत्रं को सातवाँ अध्ययन ; ( सुत्र २, ७ )। णाळंदा स्रो [ नाळन्दा ] राजगृह नगर का एक महल्ला ; (कप; सुत्र २, ७) । णालंपिअ न [ दे ] ग्राकन्दित, ग्राकन्द-ध्वनि ; (दे ४,२४)। णालंबि पुं [दे] कुन्तल, केश-कलाप ; (दे ४, २४)। णाळा ) स्री [ नाडि ] नाड़ी, नस, सिरा ; ( से १, २८ ; णालि ∫कुमा )। णालि वि [ दे ] सस्त, गिरा हुआ ; ( षड् ) । 🗹 🦈 णालिअ वि [ दे ] मूड़, मूर्ब, यज्ञान ; ( हे ४, ४२२ ) !

णालिअर देशो णारिएर ; ( दे २, १० ; पउम १, २०)। °दीव पुं [ °द्वीप ] द्वीप-विशेव ; ( कम्म १, १६ )। णालिआ स्त्री [ नालिका ] १ वल्ली विशेष ; (दे २,३) !, / २ घटिका, घड़ी, काल नापने का एक तरह का यन्त ; (पात्र: े विसे ६२७ ) । ३ अपने शरीर से चार अंगुल लम्बी लाठी ; ( याय ३६ ) । ४ वत-विशेष, एक तरह का ज्या ; (ब्रीग; भग६, ७)। °खेडुा स्रो [°क्रीडा] एक तरह को चनकोड़ा; ( ग्रीप )। णालिएर देखो णारिएए; ( गाया १, ६ )। णालिएरी स्त्री [ नालिकेरी ] नित्यर का गाछ ; ( गउड ; पि १२६)। णाली स्रो नाली । वनस्पति-विरोग, एक तता ; (पग्रा १)। २ घटिका, घडी ; (जीव ३)। णाली स्त्री निडी नाड़ी, नस, सिरा ; (विपा १, १)। णालीय वि [ नालीय ] नाल-संवन्धो ; ( ग्राचा ) । णावइ ( ग्रप ) देलो इव ; (हे ४, ४४४ ; भवि ) । णावण न [ दे ] दान, वितरण ; (पग्ह १,३—पत्र ४३ )। (णांबा स्त्री [नो] नौका, जहाज ; (भग ; उवा ) । "चाणिय षुं [ °वाणिज ] समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला विणक्ं; ( णाया १, ८ )। णावायूर्य वुं [दें] चुनुक, चुन्लु ; "तिहिं गावापूरएहिं आया-मइ''( वृह १ )। णाविअ पुं [ नापित ] नाई, हजाम ; (हे १, २३० ; कुमा ; पड्)। °साला स्रो [ शाला ] नाइंग्रां का यहा ; (भ्रा १२)। णाबिश पुं [ नाविक ] जहात चताने वाला, नौका हाँकने वाजा ; ( वाया १, ६ ; सुर १३, ३१ )। णास देवा णहल। गासइ; (पड्; महा)। वक-णा तं र ; ( मुर्ग, २०२ ; २, २४ )। क्र --णास्तियःव; ( सुर ७, १२६ )। णास सक [नाराय्] नारा करना। णासइ; (हे४, ३१)। सानइ;(महा;उर)। णास्त पुं [ नाशा ] नाश, ध्वंस ; ( प्रासू १५३ ; पात्र ) । थार वि [ °कर | नारा-कारक ; (सर १२, १६४)। णास पुं [न्यास ] १ स्थापन ; (गा ६६ ; उप ३०२ )। २ धराहर , रखने योग्य धन आदि ; (उप ७६८ टी ; वर्म (२) त , न १००० वर्ग एक एक राज्ये लगा प

णासग वि नाशक नाश करने वाला ; ( सुर २, ४८-)। णास्तर्ण न [ नाशन ] १ पलायन, अपक्रमण ; (धर्म२)। २ वि नाश करने वाला ; (से ३, २० ; गण २२ )। स्त्री-°णी ; ( से ३, २७ ) । णासण न िन्यासन । स्थापन, व्यवस्थापन : ( त्राणु )। णासणा स्ती नाशना विनाश ; (विसे १३६)। णास्तव सक [नाशय] नाश करना । णासवइ ; (हे४, ३१)। णासिवय वि [ नाशित ] नष्ट किया हुआ, भगाया हुआ ; ( उप ३४५ टो ; कुमां )। णासा स्त्री [नासा ] नाक, प्राणेन्द्रिय ; (गा २२ ; आना ; उबा∉) हैं । । ∞ णासि वि [नाशित ] विनश्वर, नष्ट होने वाला ; (विसे 1820)1 णांसिकक न [नासिक्य ] दिन्तिण भारत का एक स्वनाम-प्रसिद्ध नगर जो ब्राज कर्ज भी 'नासिक' नाम से प्रसिद्ध है: ( उप प्र २१३ ; १४१ टो )। णासिगा सी [ नासिका ] नाक, ब्रालेन्द्रिय ; ( महा )। णासिय वि निरिश्चत ने नेष्ट किया हुआ ; ('महा')'। णासियव्व देखा णास = नश्। णास्तर वि निशात निष्ठ होने वाला, विनश्वर ; (कुमां)। णासीकय वि [न्यासोकत ] धरोहर रूप से:रखा हुआं; (आ१४)। णास्वेकक देखो णासिकक ; ( उप १४१ ) । णाह वुं [नाथ ] स्वामी, मालिक ; (कुमा ; प्रास १२ ; ६६)। णाहल पुं [ लाहल ] म्बेच्छ की एक जाति; ( हे १, २५६; कुमा )। णाहि देशे णाभि ; (कुमा ; कुप्पू )। "रुह पुं [ ेरुह ] ब्रगा, चतुम् ख ; ( अच्तु ३६ )। णाहि ( अप ) अ [ नहि ] नहीं, पाहीं ; (हे ४, ४१६ ; कुमां भिव )। ण हिणाप न दि वितान के बोच की रस्ती ; (दे ४, २४)। णादिय वि [ नास्तिक ] १ परलाक आदि का नहीं भानने -वाला :- र पुं नास्तिक मत का प्रश्तिक । वाह, वादि वि [ °वादित् ] नास्तिक मत का अनुयायी ; ( सुर ६, २० ; स १६४)। वाय पुं िवाद] नास्तिक दर्शन ; (गच्छ २)। णाहि वि व्छेअ रे पुं [दे] जयन, करो के नोचे का भागः णाहीए-विच्छेअ) (हे.४,२४-)।

[णि अ [ नि: ] इन अर्थों का सूचक अव्यय ; -- १ निश्चय ; : ( उत्ते १ )। २ नियतपन, नियम ; ( ठा १० )। ्र ग्राधिक्य, ग्रतिशय ; ( उत १ ; विपा १, ६ )। ४ ग्रधा-भाग, नीचे ; ( सर्ण ) । ५ निखपन ; ६ संशय ; ७ ग्रादर ; ़ उपरम, विराम ; ६ अन्तर्भाव, समावेश ; १० समीपता, निकटता ; ११ चोप, निन्दा ; १२ वन्धन ; १३ निपंध ; १४ दान ; १४ राशि, समूह ; १६ मुक्ति, मोच्च ; (ह २, २१७: २१८)। १० अभिमुखता, संमुखता ; ( सुत्र १,६)। १८ श्रल्पता, लघुता; (पण्ह १, ४)। णि य [ निर्] इन अर्थों का सूचक अब्यय ;-- १ निश्चय ; ( उत ६) । २ आधिक्य, अतिशय ; ( उत्त १ ) । ३ प्रति-. षेध, निषेध ; ( सम १३७ ; सुपा १६८ )। ४ वहिर्माय ; १ निर्गमन, निष्क्रमण ; ( ठा ३, १; सुपा १३.)। णिअ सक [ दूर्ग ] देखना । खिश्रइ ; ( षड् , हे ४,१८१)। वक्र--णिअंत ; ( कुसा ; महा ; सुपा २६६ )। संक्र--ं निएउं ; ( भवि ) । णिअ वि [ निज ] ब्रात्मोय, स्वकोय ; ( गा १५० ; कुमा ; सुपा ११')। णिअ वि [ नीत ] ले जाया गया ; ( से ४, ६ ; सण )। णिअ वि [ नीच ] नीच, जबन्य, निक्कट ;ु( कम्म ३, ३ )। णिअइ स्त्री [ निकृति ] माया, कपट ; ( परह १, २ )। णिअंइ स्त्रो [ नियति ] १ नियतपन, भिवतन्यता, नियमितता; ( सूत्र १, १, ३ )। २ व्रवस्यं-भाविता 🖟 ( ठा ४, ४ ; सूत्र १, १, २ )। °प ब्रिय पुं [ °प र्वत ] पर्वत-विशेष ; ं ( जोव ३ ) । °वाई वि [ °वादिन् ] 'सव कुछ भवितव्यता के अनुंतार हो हुआ करता है, प्रयत्न वगैरः अकि अवत्कर है' ऐया मानने वाला; (राज)। णिक्र देव विविद्या 🛮 १ वॅबा हुया, जकबा हुया। २ न व्यारय-कर्नव्य नियंस-विशेषः (ठा १०)। णिप्रड पि [िनिर्वत्य] १ धन रहिता २ पुंजेन मुनि. संयत, यति ; (भग ; ठा ३, १ ; ४, ३ ) । ३ जिन भग-वान् ; ( सुत्र १, ६ )। णिअं ठि॰ देवो णिए गंथी। 'पुत्त पुं ['पुत्र] १ एक पिद्याधर पुत्र, जिसका दूसरा नाम सञ्चिक था ; ( ठा १० ) I . २ एक जन मुनि, जा भगयान् महानीर का शिब्य था ; ( भग ५, ८ )। विकारिय पि [ नैर्ज नियक ] न निर्जन्य संवत्वी ; ३ जिन |

देव-संवन्धो । स्रो--°या; "एता आगा गियंटिया" (स्य १,६)। जिञ्ञंडी दंखो जिग्मंथी; ( य ६ )। णिअंतिय वि नियन्त्रित । संयमित, जकड़ा हुत्रा, वँधा हुआ ; ( महा ; सग् )। णिअंधण न [दे्] वहा, कपड़ा; (दे ४, २८)।. णिअंव पुं िनितम्व ] १ पर्वत का एक भाग, पर्वत का वस-ति-स्थान; ( ब्रांघ ४०)। र स्त्री की कमर का पीछला भाग, कमर के नीचे का भाग ; ( कुना ; गडड )। ३ मूल भाग ; (स ८, १०१)। ४ कटी-प्रदेश, कतर ; ( जं ४ )। णिअंविणो स्री [ नितम्विनो ] १ सुन्दर नितम्य वाली स्त्री ; २ स्त्री, महिला ; ( कन्त्रू ; पात्र्य ; सुपा ५३५ ) । णिअंस सक [ नि + वस् ] पहनना । गियंसुइ ; ( महा )। संक्र—णियंसिता; ( जीव ३; पि ७४ )। प्रया— णियंसावेइ ; (पि ७४)। णिअंसण न [ दे निवसन ] वहा, कपहा ; ( दे ४, ३८; गा ३४१ ; पात्र ; गउड ; पगह १, ३ ; सुपा १४१ ; हेका ३१)। णिअक्क सक [ द्वरा् ] देखना । गित्रक्कइ ; ( प्राप्त ) । 🕎 🦡 णिअक्कल वि [दे] वर्तुल, गोलाकार पदार्थ; (दे ४, ३६; पाद्य)। णिअमं वि [ निजक ] ब्रात्मीय, स्वकीय ; ( उना ) । णिअच्छ सक [ दूशा ] देखना । खित्रच्छई ; (हे ४,१८१)। वक्र—णिअच्छंत, णिअच्छमाण ; ( गा २३⊏ ; गडड ; गा ५००)। संज्ञ—णिअच्छिऊण, णिअच्छिअ : (सुर १, १४७ ; कुमा) । कृ—णिअञ्छिपन्त्र ; (गउड) । णिअच्छ सक [ नि+यम् ] १ नियमन करना नियन्त्रण करना। २ अवश्य प्रात करना। ३ जाइना। संक्ष--णिअ-रछाइता ; (सूर १, १, १ ; २ )। णिअिञ्च भि [ द्रष्ट ] देता हुमा ; ( पात्र )। गिअर् अक [ नि÷वृर् ] निमृत ह,ना, पोंडे हटना, रकना। ि विष्ठ हुई ; (सण )। वक्त - णित्रहुमाण ; ( आचा )। णिअट्ट सक [ निर् + वृ र् ] बनाना, रचना, निर्माण करना ; ( ग्रीप )। णिअद्व सक [ नि + अर्द् ] अनुसरण करनाः ( ग्रोप )। णिअह पुं [ निवर्त ] व्यावर्तन, निवृति ; "श्राणियदृगासीण" ( य्राचा.)। णिअह पि [ निजृत ] व्यारत, पीके हटा हुया ; (धर्म ! १

्रणिअद्दि स्वी [ निकृत्ति ] १ निवर्नन, पोक्ने हटना ; ( प्राचू । १)। २ अध्यवसाय-विशेष ; (सम २६)। ३ मोह-्रहित अवस्था ; ( स्य १, ११ )। "वायर न [ "वाद्र] ं १ गुण-स्थानक विरोप ; ( सम २६ )। २ पुं. गुण-स्थानक . विरोप में वर्तमान जीव ; ( ग्राव ४ )। :णिअहिय वि [ निवर्त्तित ] व्यावर्तित, पोछे हराया हुया ; ं ( औप )। णिअद्दिय वि [निर्वर्तित] रचित, निर्मित, वनाया हुया; (ग्रोप)। णिअद्दिय वि [ न्यर्दित ] श्रनुगत, श्रनुनृत ; ( ग्रीप )। णिअड न [ निकट ] १ निकट, समीप, पास ; ( गा ४०२; प! अ ; सुपा ३५२ )। २ वि पास का, समीप का ; ः((पात्र )। ंणिअडि स्त्री [ दे. निरुति ] माया, कपट ; ( दे ४, २६ ; पग्ह १, २ ; सम ४१ ; भग १२, ४ ; सूत्र २, २ ; णाया १, १८; आव १)। णिजिङ्क वि [निगडित] नियन्तित, जकड़ा हुत्रा ( गा ४४६ ; उप पृ ४२ ; सुपा ६३ )। ्णिअड्अ वि [ निक्तिटिक ] समोप-वर्ती, पार्श्व में स्थित ; ( कप्पू )। णिअडिव्ल वि [ निकृतिमत् ] कपटो, मायावी ; ( टा ४, ं ४.; श्रीप ; भग ८, ६ )। णिअत्त देखो णिअह=नि+वृत् । णियतः (महा ; पि २५६)। वक्--णिअसंत, णिअसमाण ; ( गा ५६ ; ४३७ ; सं ४, ६७ ; नाट ) । प्रयो - - शिश्रतावहि - ; ( पि २८ )। ्णिअस्तदेखा णिअड्ड=निवृत्त ; (पडम २२, ६२ ; गा ६४८ ; सुपा ३१५)। णिअसण न [ निवर्शन ] १ भृषि का एक नाप ; ( उवा )। ंश्रे निष्टति, ब्यादुर्तन : ( ग्रा॰, ४ )। णिअसः जिर विश्वितिक किं विश्वतिक विष्ठतिक विश्वतिक विष्यतिक विषयतिक विष्यतिक विष्यति (भग ३, १)। णिअस्ति देखे। णिअहि ; ( उत ३१ )। णिङत्थ वि [ दे ] १ परिहित, पहना हुम। ;∕( दे ४, ३३ ; श्रादम ; भवि )। २ परिधापित, जिसकी वस्त्रे आदि पहन या गया है। वह ; " शियत्था ते। गशिदाए' ( शिम २६०७ )। णिअद सक [नि+गद] बहना, वं लना। णियदि (शो ) ; ( नाट-- रेंत ४४ ) । बक्त - णिऽन्द्रं रः (नाट) । णिअहिय देवा णिअहिय=न्यर्तिः ( राज ).।

णिअद्भण न [ हे, ] परिधान, पहनने का बर्द्य ; ((पर्) ।

संक्र—णिअप्रेड्सण ; ( पि ५५६ :)। णिअप्त पुं [ नियम ] १ निश्चयः; ( जो १४ )। २ तो हुई प्रतिज्ञा, त्रत ; ''परिवाविज्जइ णिश्रमा णिश्रमसमती तुन मञ्क ' ( उप ७२८ टी ) । ३ प्रायोपवेरान, संकल्प-पूर्वक अनरान-मरण के लिए उधम ; ( से ४, २ )। े सा अ [ ेसा व नियम से ; ( योप )। 'को य [ 'रास् ] निरचय सं; (थ्रा 18 )1 णिअज्ञण न[ नियमन ] नियन्त्रण, संयमन; (विसे १२६८)। णिअमिय वि [नियमित] नियम में रखा हुआ, नियन्त्रित : (सं४,३७)। णिअय न दि] १रत, मैथुन; २ शयनीय, शय्या; ३वट, वडा, फलश; (दे ४, ४८) । ४ वि राखत, नित्य; (दे ४, ४८; पात्र ; सूत्र १, ८ ; राय )। **णिअय** वि [ निजक | निजका, स्वकीय, बात्मीय; ( पात्र )। **णिअय** त्रि [नियत] नियम-बद्ध, नियमानुसारी ; ( उपा )। णिजया ,ह्यी [ नियता ] जम्बू-ऱ्च, विशेप, जिसंस यह जम्बू-द्वोप कहलाता हे ; (इक)। .िवाकर वुं ि निक्तरे राशि, समूह, जत्था; (गा ४६६ ; पात्र); गउड )। णिअरण न [ दे ] स्गड, शिका ; (स ४४६ )। जिअस्थि वि [ दे ] राशि हम से स्थित ; ( दं ४, ३८ )। णिअल न [दे ] नृपुर, स्त्री का पांदाभरण-विशेष ; ( दू ४, . २८ ) । . **ि।अल पुं िनगड** ] वंड़ी, साँकज्ञ ; ( से ३, ८; विपा १, ६)। देखी णिगल। वि. [ बिराडि ४ ] साँकता में निप्रत्वित, जिक्हा हुमा; (ग. ४१४ ; ५०० ; पात्र: णिअलाविभ गउड , सं ४, ४८ )। (णअक्रिअ जिअन्त पुं [ दे तियत्त ] त्रहाविष्ठायक देव-विरोप ; ( ठा २, ३ ) । ि अल्ल वि ि विज ] स्वकीय, श्रात्मीय ; ( महा ) । णिअस देवा णिअसः। नियसः ; ( सुपा ६२ )। णिअसण देखे। जिअंसणः (हेका ४६ ; काप्र २०१ )। **णिअस्तिय वि [ निजस्तित ]** परिहित, पहना हुमा ; ( सुपा .१४३)।

िपञ्च देवो णियहैं ; . (. नारक सावती १३५.) । ५ 🕫

णिअस सक [नि+यमय्] नियन्त्रित करना, निशम में रखना।

णिआ° देखोणिअय=(दे)। °वाइ वि [°वादिन्] नित्य-वादी, पदार्थ को निस्र मानने वाला ः (ठा ८)। णिआइय देखो णिकाइय ; ( सुत्र १, ६.)। णिआग पुं [ नियाग ] १ नियत योग ; २ निश्चित पूजा : ३ माज्ञ, मुक्तिः; ( ब्राचा ; सूत्र १, १, १) । ४ न. ब्राम: न्त्रण दे कर जा भिना दो जाय वह; (दस ३)। णिआग देखो णाय=न्याय ; ( त्राचा ) । णिआण न [ निदान] १ कारण, हेतु; " ब्रहो अ्र.णं नियाणं महंतो विवास्रो " (स ३६०; पात्र ; णाया १, १३ )। २किसी व्रतानुग्ठान की फल-प्राप्ति का अभिलाव. संकल्प-विशेय; (श्रा ३३; ठा १०)। ३ मूलकारण; (श्राचा)। °कड़ वि [ ेकत्] जिसने अपने शुभानुष्टान के फल का अभिलाष किया हो वह; .(सम ११३)। ,°कारि वि [ °कारिन् ] वही अनन्तर उक्त अर्थः (:टा ६ )। णिआण न [निपान ] कूप या तलाव के पास पशुश्रों के ,जल पोने के लिए बनाया हुआ जल-कुगड, आहाव, होदी ; " पइभवर्ण पइहर्ष्ट पइमागं पइसहं पइनियाणं '' ( उप ७२८ टी ) ।. णिआणिआ स्त्री [दे ] खराव तृणों का उन्मूलन ; (दे ४, ३४)। णिआम देखो णिअम=नियमम् । संक्र--- उवसग्गा णियामित्तां द्यामोक्खाए परिव्वए " ( सुझ १, ३, ३ )। णिआमरां) वि [ नियामक ] नियम-कर्ता, नियन्ता ; (सुपा णिआमय रे १९६)। २ निश्चायक, विनिगमक ; ( विसे ३४७० ; सं १७० ) ी णिआमिअ वि [ नियमित ] नियम में रखा हुआ, निय-नित्रत ; (स २६३)। णिअ:र सक [ काणे (झा कु ] कानी नज़र से देवना । शियारइ ; ( हे ४, ६६ )। णिआ श्रि वि [कांगि क्षित्रोक्षता ] १ कानी नजर से देखा हुआ, आधीन जरसंदेबाहुआ। २ न आधीन जर स ं निरोर्ज्ञणः (कुमा)। णिअःह पुं [ निदाघ ] ৭ त्रीव्म काल, ग्रीव्म ऋतु ; रुश्य, घम, गरमी ; ( गउड )। णिइग) वि दि नित्य , नै त्य क] निय, रा धत, अविनश्वर, णिऱ्य) (पण्ह २,४—पत्र १४१; सम १, १, ४; २, ४ ; शिंद ; आचा ; सम १३२ )।

णिडअ़ वि [ निवृत ] परिवेष्टिन, परिनिता ; (हे १,१३१) P णिउञ्च वि [नियुत] सुसंगत, सुश्लिष्ट ; ( गाया १, १८ )। णिउंचिअ वि [ निकुञ्चित ] संकुचित, सकुचा हुया, थोड़ा मुड़ा हुया ; (गा १६३ ; से ६, १६ ; पाय ; स ३३४)। \ णिउंज सक [ नि + युज् ] जोड़ना, संयुक्त करना, किसी र कार्य में लगाना। कर्म - विडंजीयिस ; (पि ५४६)। वक् -- णिउंजमाण ; (सूत्र १, १०)। संक्र-- निउं-जिऊण, निउंजिय ; (स १०४ ; महा )। कृ—णिउं-जियन्व, णिउत्तन्व ; ( उप पृ १० ; कुमा ) । णिउंज पुं [निकुञ्ज] १ गहन, लता श्रादि से निविड़ स्थान; ( कुमा ; गा २१७ ) । २ गह्वर ; ( दे.६, १२३ )। णिउंम पुं [निकुम्भ] कुम्भकर्ण का एक पुत्र ; (से १२,६२)। णिउंभिला स्त्री [निकुम्भिला] यज्ञ-स्थान ; (से १४,३६)। णिउक्क वि [ दे ] तृश्णीक, मीन रहने वाला ; ( दे ४, २७;पात्र )। णिउक्कण पुं [ दे ] १ वायस, काक, कीया ; २ वि मूक, वाक्-शक्ति से हीन ; (दे ४, ४१)। णिउज्जम वि [ निरुगम ] जुगम-रहित, आलसी ; ( सुम् २, २ ) । णिउड्ड अक [ मस्ज् , नि+म्रुड् ] मजन करना, ह्वना । णिउड्डर ; ( हे १,१०१ )। वक् — णिउड्डमाण ; (कुमा)। णिउड्ड वि [ मञ्ज , निव्र डित ] इ्वा हुया, निमन ; (से १०, १५; १६, ७४ )। णिउण वि [ निपुण ] १ दत्तं, चतुरं, कुराल ; (पात्र ; स्वप्न ४२; प्रास ११; जी ६ )। २ सूच्म, जो सूच्म बुद्धि से जाना जा सके ; (जो २ ; राय )। ३ किवि. दत्तना मे, चतु ।ई. मे, कुराजता मे 🛒 जीव ३ )। 🔻 🗼 🕆 णिउण वि [ नि रुण ] १ नियत गुण वाला ; २ निरिचंत गुण सं युक्त ; (राज) । ३ सुनिरिचत, विनिणीत ; (पँचा४) । णिउणिय वि [ नैपुंणिक ] निरुण, दस, चतुर ; (ठा ६) । णिउत्त वि [ नियुक्त ] १ व्यापारित, कार्य में लगाया हुआ; (पंचा ८)। २ निवद्ध; (विने ३८८)। ~ णिउत्त वि [ निर्भृ त ] नियन, तिद्धः; ( उतर १०८ )। णिउत्तन्त्र देखा णिउंज = नि.+युन् ते ः णिउद्ध न [ निशुद्ध ] बाहु-युद्ध, कुस्ती : (उप २६२)। जिडर पुं [नि हुर] वृत्त-निशेष ; (याया १,६—पत्र १६०)। णिउर न [ जूपुर ] स्त्रो के पाँव का एक ब्रामरण ; .(हे ९०० १२३ ; छमा )।

```
णिउर वि [ दे ] १ छिन्न, काटा हुआ ; र जीर्ण, पुराना;
  (षड्)।
 णिउरंव न [ निकुरम्ब ] समूह, जत्था ; ( पात्र ; सुर ३,
 ( ६९ ; गा ४६५ ; सुपा ४५४ )।
 णिउरु व न [ निकुरुम्व ] समूह, जत्या; (स ४३७;
   गा ४६५ अ ; पि १७७)।
 णिउल पुं दि ] गाँठ, गठरी ; "एवं वहु भगिऊणं समप्पियो
  द्विणनिउलोति" ( महा ) ।
 णिकड वि [ निगूड ] गुन, प्रच्छन्न ; ( अच्चे ४६ )।
 णिएं इल देखो णिअङ्ळ=निज ; ( त्रावम )।
 णिओअ सक [ नि+योजय ] किसो कार्य में लगाना ।
   णिंग्रीएदि (शौ); (नाट--विक १)।
 णिओअ देखो णिओग; (से ८, २६; अभि २७; सण;
  से ३४८)। १० आंज्ञा, आदेश ; (स २१४)।
 णिओइअ वि [नियोजित ] नियुक्त किया हुत्रा, किसी
  कार्य में लगाया हुआ ; (स ४४२ ; अभि ६६ )।
 णिओग पुं [ नियोग ] १ नियम, त्रावश्यक कर्तव्य ; ( विसे
﴿ १८७६ ; पंचव ४ ) । २ सम्बन्ध, नियोजन ; (बृह १) ।
   ३ ब्रानुयोग, सूत्र की व्याख्या; (विसे)। ४ व्यापार, कार्य ;
   (वव २)। ५ अधिकार-प्रेरण ; (महा)। ६ राजा,
  नृप, ब्राज्ञा-विधाता ; ( जीत )। ७ गाँव, श्राम ; प्र चेत्र,
  भूमि; (वृह १)। ६ संयम, ल्याग; (सूत्र १,१६)।
  देखो णिओअ। °पुर न [ °पुर ] १ राजधानी ; २ देश,
  राष्ट्र'; ३ राज्य; ( जीत )।
 णिओगि वि [ नियोगिन् ] नियोग-विशिष्ट, नियुक्त, श्राज्ञा-
  प्राप्ता, व्यधिकारी ; ( सुपा ३७१ )।
 णिओजिय देखो णिओइअ ; ( त्रावम )।
 णिंत ) देखो णी=गम्।
 णिंतूण ∫
 णिंद् सक [निन्द्] निन्दा करना, जुगुप्सा करना । णिंदामि;
   (पिड )। वक् -- णिंद्त ; (श्रा ३६ )। कवक --
- णिंदिज्जंत ; (सुपा ३६३)। संक्र-णिंदित्ता,
  णिंदिअ: ( त्राचा २, ३, १ ; श्रा ४० )। हेक्---
  णिंदिउं, णिंदित्तए; (महा; ठार, १)। छ-
  णिंदियब्ब, णिंदिणिज्ञ ; (पाह २, १ ; उप १०३१
   टो ; णाया १, ३)।
 णिंद् वि [ निन्ध ] निन्दा-योग्य, निन्दनीय ; ( त्राचू १ ) ।
 णिंद ( त्रप ) स्त्री [ नाह्र ] निंद, निंदा ; ( भित्र ) ।
```

णिंदण न [ निन्दन ] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा; ( उप ४४६; ७२८ टी )। णिंदणा स्त्री [ निन्द्ना ] निन्दा, जुगुप्ता ; ( ग्रीप ; ग्रोप ण्६१; पएह २,१)। णिंद्ये वि [ निन्द्क ] निन्दा करने वाला ; ( पडम ६०, णिंदा स्त्री [निन्दा ] घृणा, जुगुप्सा ; ( त्रात्र ४ )। णिंदिअ वि [ निन्दित ] जिसकी निन्दा की 'गई हो वह : (गा २६७ ; प्रासू १४८)। णिंदिणी स्त्री [दे] कुत्सित तृणों का उन्मूलन ; (दे ४, ३५ ) । णिंदु स्री [ निन्दु ] मृत-वत्सा स्री, जिसके वच्चे जीवित न रहते हों ऐसी स्त्री; ( अंत ७; श्रा १६ )। णिंव पुं [ निम्व ] नीम का पेड़ ; ( हे १, २३० ; प्रासु ₹ ) 1 णिंबोलिया स्त्री [ निम्यगुलिका ] नीम का फल ; ( गाया 9, 9६ · )। णिकर पुं [ निकर ] समृह, जत्था, राशि ; ( कप्पृ )। णिकरण न िनिकरण ] १ निश्चय, निर्णय ; २ निकार, दुःख-उत्पादन ; ( ग्राचा )। णिकरिय वि [ निकरित ] सारीकृत, सर्वथा संगोधित ; ( ग्रीप )। णिकाइय वि [ निकाचित ] १ व्यवस्थापित, नियमित ; ( गाँदि )। २ अञ्चलत निविड रूप से वैधा हुआ ( कर्म ) ; (उव ; सुपा ५७६ ) । ३ न. कर्मों का निविद् रूप से बन्धन; (अ४,२)। णिकाम न [ निकाम ] १ निरचय, निर्णय ; २ श्रस्तन्त, अतिशय ; ( सूत्र १, १० ) । 🚎 📨 🔻 णिकाय सक [ नि+काच्य् ] १ नियमन करना, नियन्त्रण करना । २ निविड़ रूपसे वाँधना । ३ निमन्त्रण देना । णिका-इंति ; (भग)। भूका-- णिकाइंसु ; (भग ; सूत्र २,१) і भवि-णिकाइस्संति ; (भग ) । संक्र-णिकाय ; ्(ग्राचा)। णिकाय पुं [ निकाय ] १ समृह, जत्या, यृथ, वर्ष, राशि ; ( ब्राघ ४०७ ; विसे ६०० ; दं २८ )। २ मोन, मुक्ति ; ( ग्राचा )। ३ ग्रावरयक, ग्रवरय करने याग्य ग्रनुन्टान-विशेष ; ( श्रणु )। °काय पुं [ °काय ] जीव-राशि, छर्मा प्रकार के जीवों का समूह ; ( दस ४ )।

णिक, यणा स्त्री [ निकास्त्रना ] १ करण-विशेष, जिसमे २ निविः बन्धन ; ३ दापन, दिलानां ई.(रिज़ ) । कि णिकित सक िन + एत् ] काटनां, छेदना । शिक्तिइ ; ( पुण्क ३३७ : उब ), खिकितए ; ( उब ; काल ) । णिकित्यं वि [क्तिकर्लक] काट डालंने वाला; (काल )। णिकुट्ट सक [ नि + कुट्ट ] १ कूटनां । रे काटना । णिकुटेंद; (1) 人名英格兰人姓氏伊克 गिकुट्टिम ; ('उचा )। णिक्राणिय वि [निक्सणित] टेड़ा किया हुआ; क किया हुआ; 16 45 1 h (दे १, ==) ! णिकेय पुं िनिकेत े गृह, आध्यप्र, निवास-स्थान ; (न्गाया १, १६ ; उत २६; ग्रीचा )। 1:16.16 16 17 णिक्षेत्रण न [िनिकेतन ] ऊपर देखो ; ( सुर १३, २१ ; महा ) 1 णिक़ोय पुं [ निकोख ] संकोच, सिमट ३ ( दे ७, १९५०)। ्णिक्य वि दि ] सुनिर्मल, सर्वथा मल-रहितः (गाया १,१)। णिककद्दश्य वि [निष्कैतच ] १ कपट-रहित, निर्माय 💬 ( कुमा )। २ कपट का अभाव, निज्यंपटपने ; ( मा निक्रं)। णिकक्षं वास वि [ निष्कासूट ] १ स्रावरण-रहित ; ('स्रीप )। २ डयवात-रहित ; ( सम-१३७ .) । \cdots णियदं खिय न [ निष्का ङ्क्षित ] १ ब्राका ह्वा का अभाव ; २ दर्शनान्तर की अनिच्छा ; ( उत २ ; पडि )। णिककंखिय वि [ निष्काङ्कित, कि ] १ अकाई ज्ञां-रहित; २ दर्शनान्तर के पद्मपात से रहित; (सूर्य २, ७ ; श्रीप); राय )। णिककंचण वि ि निष्काञ्चन ो सुवर्ण-रहित, धन-रहित ; निःस्व ; ( सुपा १६८ )। णियदं टर्ग वि विषक्तण्डक ] कण्डक-रहितं, शत्रु-रहितः; ( सुपो २०८ )। णि इंड वि [ निष्काण्ड ) १ काण्ड-रहित, स्कन्ध-अर्जित, ं२ अपुतर-रहित-; ( गा ४६८) । णिइकंच वि [ निष्कान्त ] १ निर्गत, बाहर निर्मला हुमा (स १, १६)। २ जिसने दीचा ली हा वह, गृहस्थाश्रम से ंनिर्गत ; (ख्राचा ) । 🦠 णिक्छां नार वि [ निष्कान्तार ] अस्त्य से निर्मतः '('ठा'३, १ )।. ४ णिश्कतु वि [निष्क्रिमित् ] वाहर निकालन वला ; (ठा३,१)।

णिकार्य पुं [िनिकान्त ] निमन्त्रण, नेयोताः; (सम २००) व णिक्कांप नि [ निप्काम्य ] कांपन्सहित, स्थिर, (हि ३, ४); श्रांस २०१)। कमी वा निविद्धान्य होता है अ(विमें २४१४ टी , भग ) ि पियक्त उन वि [दे] अनवस्थित, चंचल ; (दे ४, ३३ ; पांश) ि र णिक्कह वि [ निष्केर ] कृर्य, दुर्वेल, चीण ; (य ४, ४-पत्र २७१) ।। णिककड वि [दे ] १ किंग्स, (दे ४, २६)। २ पुं, निध्य, निर्णय ; ( पड् )। णिक्का द्विय वि निष्क्षय, निष्कियित ] वाहर खींचा हुमा, वाहर निकाला हुआ .; ( स ६०; २१४ ) 1 णिककण वि निर्वाली बान्य-कण-रहितं, असन्त गरीव ; (विषा १,३)। णिस्कम अर्क [निर् नं कंस्] १ बाहरे तिकलना । ३ दीचा लेना, संन्यांस लेना । शिक्कॅमांमि : (पि ४८१ )। वह-णिक्कमंत ; (हेका ३३२ ; मुद्रा ≒२ )। ं णिक्कम पुं [निक्कम] नीचे देखों ; ( नाट—मुद्रो २२४ )। णिक्कसण न िनिष्क्रमण ] १ निर्धमन, बाहर निकलना ( मुद्रा २२४ )। २ दीना, संन्यास ; ( य्राचा )। णिईक्रम्मं वि [ निष्क्रेर्मन् ] १ कार्य-रहित, निक्रमा (गा १६६)। २ माच, मुक्तिः, ३ संवर, कर्मी का निरोधः, ( अधि )। णिक्कय वुं [निष्क्रय ] १ वदला, उत्रगपन ; ( सुपा ३४१ ; पटमं ७ ; १२६ )। २ मृति, वेतनं, मज्री ; (हे 2,8)1 णिक्करुण वि [ निक्करुण ] करुणा-रहित, दया वर्जित ; ( नाट--मालती. ३२ ) । णिककळ वि [ निष्कळ ] क्रता-रहिते ; ( सुपा १ ) । णिङ्कल वि दि ] पोलापन से रहिंत; ( सुपा १ ; भग१४) ि णिक्कलंक वि [ निष्कलङ्क ] कत्तर्क-रहित, वेदागं ; ( स ४१८ ; महा ; सुपा २४३ )। णिक्कळुण देखा णिक्करुण ; ( पंग्ह १, १ )। णिक्कळुस वि [ निष्कळुप ] १ निर्दोष, निर्मल ; २ निरु-पद्रव, उपद्रव-रहित ; ( से १२, ३४ )। णिङ्कंचड'वि ['निष्केषर] कपट रहिते; (उप प्र १६०)। णिवकवय वि [ निक्कवच ] काच-रहित, वर्म-वर्जित : (डा४,२)। णिक्कास सक [निर्+क स्] निकासना, बाहर निकालना । कंबरू—णिक्कसिङ्कतं ; ( उत् १ ) । णिवकसण न [ निष्कसन] निर्गमन ; (सूत्र १, १४)।

```
णिक्कसाय वि [ निष्कपाय ] १ क्षाय-रहित, क्रोधादि- | णि:स्वत्त वि: [ नि:क्षत्र ] ज्ञन-रहित,
 वर्जित ; ( आड )। २ पुं भरत- दोत्र के एक भावी तीर्थ-
 कर-देव ; ( सम १५३ )।
शिक्का स्त्रो [नीका -] वाम नासिका-; (कुमा )।
णिक्काम वि [ निष्काम ] ग्रभिलाषा-रहित ; ( वृह १ )।
णिककारण वि [ निष्कारण ] १ कारण-रहित, अ-हेतुकः
 (सुर २, ३६)। २ क्रिवि. विना कारण: ; ( आव ६ )।
णिक्कारणिय वि निष्कारणिक न कारण-रहित, हेतु-
 शुन्य ; ( ओघ १ )।
णिक्काल सक [निर्+कास्तय्] वाहर निकालना । संक्र:-
 निककालेउं ; ( सुपा १३ )।
णिक्कासिय वि [निष्कासित] वाहर निकाला हुआ; (राज)।
णिविकंचण वि [निष्किञ्चन] निर्धन, धन-रहित,
 निःस्व ; ( भावम )।
णिक्किट्ट वि निरुष्ट ] अधम, नीच, होन, ज्वन्य; "अइनि-
 क्तिकंद्रपाविद्वयावि ब्रहां" (श्रा १४; २७; सुपा ५७१.;
 सिंह १६८)।
णिक्किण सक [ निर्+को ] तिकाय करना, खरोदना।
 र्णिक्किणासि ; ( मृच्छ ६१ )।
णिविकत्तिम वि विष्कृतित्रम ] अ-कृतिम, असली, स्वामा-
 विक; (उप ६८६ टो )।
णिकिमय वि [निकिय] किया-रहित, अ-किय ; (पाहन,२)।
णिकिकव वि [ निष्का ] कुरा-रहित, निर्दय; ( पात्र ;
 गा ३० ; सुपा ४०६ )।
णिक्कीलिय वि [निक्कोडित] गमन, गति ; (पव २७१)।
णिक्कुड पुं [ निष्कुट ] तापन, तपाना ; ( राज )।
णिक्कूइल स्री दि ] जाता हुमा, विनिजित ; ( दे१,४ )।
जिन्नाडण न [निष्कोटन] वन्यन-निरोब; (पण्ड १, ३--
 पत ५३)।
जिक्कोर सक [ निर्+कोरयू ] १ दर करना । 3 पात्र
 नगैरः कं मुँह का वत्द करना । ३ पात्र आदि का तत्तवा
े करना। विकारिशः (वृह १)।
णिक्कोरण न [ निकारण ] १ पात्र आदि के मुँह का
  वन्द करना ; २ पात्र ग्रादि का तक्तण ; ( वृह १ )।
णिक्ख पुं [ दे ] १ चार, २ सुत्रर्ण, काञ्चन; (दे २, ४७) ।
णिज्ञाल पुंन [निष्क] दीनार, माहर, मुद्रा, रुपशा ; (हेर,४)।
णिक् बत देखा णिक् कंत ; ( सुत्र १, ५ ; सम १४१; कस)।
णिकसंघ वि [ निःस्क्रन्य ] स्क्रन्य-रहित ; (गा४६८म)।
```

```
(पि ३१६)।
िणिक्खम् अक [ निर्+क्रम् ] १ वाहर निकलना । २
दोचा :लेना, संन्यास लेना। खिक्खमइ; (भग)।
 णिक्खमंति ; (कप्प)। भका--णिक्खमिस ; (कप्प)।
 भवि—णित्रविमस्तंतिः (कप)। वक्र-णिनखममाणः
 ( गाया १, ४ ; पडम २३, १७ )। संक्र-णिक्खरमः
 (कप)। हेक-णिक्समित्तए; (कप; कस)।
णिक्खम पुन [ निएकम ] १ निर्गमन ; २ दीना-प्रहण ;
 (डा १०; इस १०)।
णिक्खमण न िनिष्कमण ] जपर देखो ; ( सुन १३ ;
 णाया १, १६ : , पडम २३, ४ )।
ंणिकखय वि [ दे निक्षत ] निहत, मारा हुआ ; ( दे ४, ५
  ३२; पाम्)।
णिक्खविञ वि [ निक्षित ] नष्ट किया हुया, विनाशित ;
  (. ग्रच्चु ३१)।
'णिकखसरिअ वि [दे] मुब्ति, जो लूट लिया गया हो,
 श्रपहतःसार ; (दे ४, ४१)।
णिकखाविअ वि [ दे ] शान्त, उपशम-प्राप्त ; ( पड् ) । 😾
णिक्खित्त वि [ निक्षिप्त ] १ न्यस्त, स्थापित ; ( पात्र ;
  पण्ह १, ३)। २ मुक्त, परित्यक्त ; ( णाया १, १ ;
 वव २ )। ३ पाक-भाजन में स्थित ; (पाह २, १)।
  °चर वि [ °चर ] पाक-भाजन में स्थित बस्तु (का निका-के
  लिए खोजने वाला ; (पण्ह २, १ ; श्रीप )।
णिविखल्पमाण नीचे देखो ।
णिक्खिव सक [ ति + क्षिप् ] १ स्थापन करना, स्व-
  स्यान में रखना। २ परित्याग करना। णिविखनइ ;
  (महा)। णिक्खिवंतः (नितृ १६)। कत्क-
  विक्लिपमाण; ( त्राचा )। संक्र-विक्लितिता,
  णिविखनिअ, णिविखनिउं; (क्स; पि ३१६; नाट-
 विक १०३ ; वव १ )। कृ—णि निखियाना, णिक्खे-
 त्तञ्च ; (पण्ह १, १; विसे ६१७)।
णिक्खिब वुं [निक्षेप] १ स्थापन । २ स्थास-स्थापन, धरो-
 हर, धन ब्रादि जमा रखना ; ( श्रा १४ )।
णिक्खिवण न [निक्षेपण] १ स्थापन ; २ डालना ;
 ( सुपा ६२६ ; पडि )।
णिक्खुड वि [ दे ] अक्रम, स्थिर ; ( दे ४, २८ )।
णिम्खुड पुं [ निष्कुट ] पर्वत-विशेष ; (विसे १४३८) |
```

```
√णिक्खुत्त न [ दे ] निश्चित, नक्की, चाक्कस, अवश्य ;
   'पत्ते विणासकाले नासइ बुद्दो नराण निक्ख्तं' (पडम
    ४३, १३८); 'वता दाहामि निक्खतं' (पउम १०,८४)।
\√णिक्ख् रिअ वि दि ] य दृढ़, य-स्थिर ; (दे ४, ४०)।
  णिक्खेड पुं िनिष्खेट ] अधमता, नोचता, दुष्टता ; ( सुपा
    २७६ ) 1
  णिक्खेत्तव्व देखा णिक्छिव=नि + निप्।
  णिक्खेव पुं [ निक्षेप ] १ न्यास, स्थापन ; ( अणु )। २
    परिलाग, मोचन ; ( ग्राचा २, १, १, १ )।
    धन म्रादि जमा रखना ; (पउम ६२,६)।
  णिक्खेवण न [ निश्लेपण ] १ निजेप, स्थापन ; ( पत्र ६)।
    २ व्यवस्थापन, नियमन : (विसे ६ १२ )।
  णिक्खेवणया ) स्त्री [ निक्षेपणा ] स्थापना, विन्यास ;
  णिक्खेचणा ∫ ( उना ; कप्प )।
  णिक्खेवय पुं [ निश्लेपक ] निगमन, उपसंहार ; ( वृह १)।
  णिक्खेविय वि [ निक्षिप्त ] १ न्यस्त, स्थापित ; २
    मुक्त, परित्यक्त ; ( सण )।
  णिक्खेविय वि [ निक्षेपित ] ऊपर देखो ; ( भवि )।
  णिक्खोभ ) पुं [ निःक्षोभ ] ज्ञोभ-र्राहत, निज्कस्प ; (सम
  णिक्स्बोह र् १०६; चउ ४७)।
  णिखञ्च न [ निखर्च ] संख्या-विशेष, सौ खर्व ; ( राज )।
  णिखिल वि [ निखिल ] सर्व, सकत, सब; ( त्र्रणु; नाट--
    महावीर ६७ )।
  णिगंठ देखो णिअंठ; ( विसे १३३२.)।
 िणगढ पुं [ दे ] धर्म, धाम, गरमी ; ( दे ४, २७ )।
  णिगद् सक [नि + गद्] १ कहना । २ पढ़ना, अभ्यास
   करना । वक्त-णिगदमाण ; ( विसे ८५० )।
  णिगम पुं [ निगम ] १ प्रकृष्ट वोध ; (विसे २१८७)।
   र व्यापार-प्रधान स्थान, जहां व्यापारी, विशेष संख्या में
    रहते हों एसा शहर आदि ; ( पण्ह १,३; औप ; आचा )।
    ३ं व्यापारि-समूह ; ( सम ४१ )।
  णिगमण न [ निगधन ] अनुमान प्रमाण का एक अवयव,
   ∠उपसंहार ; ( दसनि ७ ) ा
्रीणगमिअ वि [ दे ] निवासितः; ( षड् ) ।
  णिगर पुं [ निकर ] समृह, राशि, जत्था ; ( निपा १, ६ ;
    उवा )।
  णिगरण न [ निकरण ] कारण, हेतु ; ( भग ७,७ )।
  णिगरिय वि [ निकरित ] सर्वथा शोधित ; ( पगह १,४ )।
```

```
णिगल देखा णिअल । २ वेड़ी के ग्राकार का सीवर्ण ग्राभ्पण-
 विशेष, ; ( झौप ) ।
णिगलिय देखो णिगरिय ; ( जं २ )।
णिगाम न [ निकाम ] अलन्त, अतिशय ; ( ठा ४, २ 🏃
 श्रा १६ )।
णिगास पुं निकर्ष | परस्पर संयोजन; मिलाना, जोड;
 (भग २४, ७)।
णिगिजिक्य देखां णिगिण्ह।
णिगिट्ठ देखो णिक्किट्ठ ; ( सुपा १८३ )। '
णितिण वि [ नग्न ] नन्न, नंगा ; ( त्राचा २, २, ३; २,
  v, १; पि १३३ )।
णिगिण्ह सक [ नि + प्रह् ] १ निप्रह करना, दगड करना,
 शिचा करना। २ राकना। ३ त्रक वेटना, स्थिति
 करना। संक -- णिगिजिक्तय, णिग्घेउं; (ठा ७;
 कप ; राज )। कु-णिगिण्हियव्य ; (उप पृ २३ )।
णिगुंज अक [नि + गुञ्ज् ] १ गुँजना, अव्यक्त राव्द
  करना। २ नीचे नमना। वक् - णिगुंजमाण ; (गाया
  १, ६-पत्र १६७)।
णिगुंज देखा णिउञ्ज = निकुञ्ज ; ( आवम )।
णिगुण वि [ निगुण ] गुण-रहित ; ( पगह १, २ )।
णिगुरंव देखो णिउरंव ; ( पवह १, ४ )।
णिगूढ वि [ निगूढ ] १ गुप्त; प्रच्छन्न ; ( कप्प ) ।
 मोनी, मौन रहने वाला ; (राज)।
णिगूह सक [नि + गुह् ] छिपाना, गोपन करना ।
 ( उन ; महा )। यिगूहंति ; ( सिंद्र ३२ )। संकृ-
 णिगूहिऊण ; (स ३३४)।
णिगूहण न [ निगूहन ] गोपन, छिपाना ; ( पंचा १४ )।
णिगूहिअ वि [ निगूहित ] छिपाया हुआ, गापित ; ( सुपा
  보9도 ) 1 ·
णिगोअ पुं [निगोद ] अनन्त जीवों का एक साधारण शरीर-
 विशेष ; ( भग ; पण्ण १ )। °जीव पुं[ °जीव ] निगाद
 का जीव ; ( भग २४, ६ ; कम्म ४, ८४ )।
णिगा देखा णिगाम = निर् + गम् । वक् - णिगात ;
  (भवि )।
णिग्गंठिद ( शौ ) वि [ नित्रधित ] गुम्फित, प्रथित ; ( पि
णिगांतुं देखो णिगाम = निर् +गम्।
```

णिग्गंथ देखो णिअंठ ; ( औप ; ओष ३,२५ ; प्राप्त १३६ ; . ठा ४, ३.)। णिग्गंथ वि [नैप्रेन्थ ] निर्जन्य-संबन्धी :. ( गाया १३ (, १३ ; उवा )। णिग्गंथी स्रो [ निर्मन्थी ] जैन साध्वी ; ( गाया १, १; १४ ; उवा ; कप्प ; ग्रीप )। णिगाच्छ ) अक [ निर्+गम् ] बाहर निकलना । णिग्ग-णिग्गम 🕽 च्छद ; ( उवा ; कप्पू ) । वक् —िणग्गच्छंत, णिग्गच्छमाण, णिग्गममाण ; ( तुपा ३३० ; याया १, १ ; सुपा ३४६) । संक्र —िणमान्छिता, णिगंतूण; (कप्प; स १७)। हेक्-णिगांतं; (उप ७२८ टी)। णिग्गम पुं [ निर्गम ] १ उत्पत्ति, जन्म ; ( विसे १४३६)। र बाहर निकलना ; ( से ६, ३६; उप प्ट ३३२ )। द्वार, दरवाजा ; ( से २, २ )। ४ वाहर जाने का रास्ता; (से ८, ३३)। ५ प्रस्थान, प्रयाण ; (बृह १)। णिगमण न [ निर्ममन ] १ निःसरण, वाहर निकलना ; (याया १, २; सुरा ३३२; भग)। २ पलायन, भाग जाना; ३ 🖍 श्रपक्रमण ; (वव १ )। णिगगमिश्र वि.[निर्गमित] वाहर निकाला हुमा, निस्सारित ; (आ १६)। जिग्गय वि [ निर्गत ] निःसत, वाहर निकला हुआ ; ( विसे ११४० ; उवा )। "जस वि [ "यशस् ] जिसका यशु बाहर में फैला हो ; ( गाया १, १८ )। "ामोअ वि · [ "मोद् ] जिसको सुगन्य खुव फैलो हो ; ( पात्र )। णिग्गय वि [ निर्मज ] हाथ़ी-रहित ; ( भवि )। णिगगह देखां णिगिण्ह। कृ—णिगगहियद्व ; ( सुपा ₹20·) | णिगाह पुं [ निग्रह ] १ दण्ड, शिला ; (प्रास् १७० ; ग्राव ६)। र निरोध, अवरोध, रुकावट ; ( भग ७, ६)। ३ - वश करना, काबू में रखना, नियमनः ( प्राप्त ४८ ) । °हाण न [ °स्थान ] न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-हानि आदि परा-जय-स्थान ; ( ठा १; सूत्र १, १२ )। -िणागहण न िनम्रहण १ निमह, शिचा, दण्ड : ( सुर १६, ७ )। २ दमन, नियमन, नियन्त्रण ; ( प्रास्१३२ )। णि।गहिय वि [ निगृहीत ] १ जिसका निप्रह किया गया हा वह ; (सं १११) । २ पराजित, पराभूत ; ( त्रावम )। णिग्गा स्त्री [दे] हरिद्रा, हलदी ; (दे ४, २६) णिगालिय वि [ निर्गालित ] गलाया हुआ; (उप पृ.८४)।

णिगगाहि वि [ नित्राहिन् ] निप्रह करने वाला ; ( उत २४, २ )। णिग्गिणण वि [ दे निर्गीण ] १निर्गत, वाहर निकला हुआ : (दे ४, ३६; पात्र )। २ वान्त, वमन किया हुआ ; (से ४, २६ )। णिगिगण्ह देखो णिगिण्ह । शिगिगशहासिः ( विसे २४=२)। णिगिळिय वि [ निर्गेलित ] वान्त, व मन किया हुया: (स ३६८)। णिग्गुंडी स्त्री [निर्गुण्डो ] मायधि विरोव, वनस्पति संभाल ; ! ( P WOP ) णिम्गुण वि [ निर्भूण ] गुण-रहित, गुण-हीन ; (गा२०३ ; उव ; पगह १, २ ; उप ७२८ टी )। **णिग्गुण्ण** ) न [ **नैर्गुण्य** ] गुण-रहितपन, गुण-होनता, णिग्गुन्न ∫ निगुणत्य; (वसुः भतः १४)। णिगगूढ वि [ निर्गृढ ] स्थिर रूप से स्थापित ; (सम्र२,७)। णिग्गोह पुं [ न्यय्रोध ] वृत्त-विशेव, वड़ का पेड़ ; ( पउम २॰, ३६ ; पर् ) । °परिमंडल न [°परिमण्डल ] शरीर-संस्थान विशेष, वटाकार शरीर का आकार ; (सम १४६; स ६ )। णिःघंट ) देखो णिघंदु ; ( कप्प )। णिग्घंटु 🗸 णिग्बह वि [ दे ] कुशल, निपुण, चतुर ; ( दे ४, ३४ )। णिगद्यण देखा णिग्दिण ; (विक १०२)। णिग्धत्तिअ वि [दे] जिप्त, फेंका हुआ ; (पास्र )। णिग्घाइय वि ि निर्घातित ] १ त्रावात-प्राप्त, ब्राहतं ; २ व्यापादित, निनाशित ; ( खाया १, १३ )। णिग्घार्य पुं [ निर्घात ] १ ब्राधात, "रंगिरतुंगतुरंगम-खुरगनिग्धायविहरियं धरिषां ' ( सुपा ३ ) । र विजली का गिरना ; (स ३७४ ; जीव १)। ३ व्यन्तर-कृत गर्जना ; (ठा १०)। ४ विनाशं; (संग्रं १, १६)। णिष्धायण न िनिर्घातन ] नाश, विनाश, उच्छेदन ; (पडि; सुपा ४०३)। णिग्विण वि [ निर्चुण ] निर्देय, करुणा-रहित; ( गा ४५२; पण्ह १, १ ; सुर २, ६१ .) । णिग्घेउ' देखो णिगिण्ह । णिम्घोर वि [ दे ] निर्दयं, दया-होनं ; ( दे ४, ३७ )। णिग्घोस पुं [ निर्घोप ] महान् ग्रॅंब्यक्त शब्द ; ( पगृह ५, १ ; सम १५३ )।

णिघंटु पु [निघण्टु] शब्द कोश, नाम संप्रह; (श्रौप; भग)। णिघस पुं [ निकच ] १ कसौटी का पत्थर ; ( श्रंण )। २ क्सौटी पर की जाती सुवर्ण की रेखा; (सुपा ३६१)। णिचय पुं िनिचय ] १ समृहे, राशि ; २ उपचय, पुष्टि ; ( ग्रोघ ४०७ ; स ३९६ ; ग्राचा ; महा )। णिचिअ वि निचित । व्यात, भरपूर ; ( अजि ४ )। २ निविड, पुष्ट ; (भग)। णिचुल पुं [ निचुल ] वृत्त-विशेष, वंजुल वृत्त ; ( स १.११; ·कुमा ) । णिच्च वि [नित्य ] १ ध-विनश्वर, शाख्वत ; (श्राचा ; ं श्रीप )। २ न निरन्तर, सर्वदा, हमेशा; (महा; प्रासू १४; १०१ )। °च्छणिय वि [ °क्षणिक ] निर-'न्तर उत्सव वाला ; ( गाया १, ४ )। "मंडिया खो िमण्डिता | जम्ब वृत्त विशेष ; (इक )। °वाय पुं [ °वाद ] पदार्थी को नित्य मानने वाला मत ; "सुहदुक्ख-संपंत्रोंगों न जुज्ज़इ निच्चवायपक्खिमि" (सम १८)। ंसी अ [ंशस् ] सदा, सर्वदा, निरन्तर ; (महा )। ੰਲੀਕ, ੰਲੀਂग, ੰਲੀਕ पुं [ੰਲੀक] ੧ एक विद्या-घर-राजा; (पडम ६, ५२)। २ प्रहाधिष्ठायक देव-विशेष ; ( ठा २, ३ ) । ३ न नगर विशेष ; ( पउम ६, १२ ; इक )। ४ वि सर्वदा प्रकाश वाला ; ( कप्प )। णिड्य देखी णीय = नीच; (सम् ११)। णिश्चक्खु वि [ निश्चश्चेस् ] चनु-रहित, नेन-होन, ग्रन्धा ; ( पंडम ⊏२, ४१ )। णिज्वह ( अप) वि [ गाढ़ ] गाढ़, निविड (हे४, ४२२:)। णिच्चय देखो णिच्छय ; ( प्रयौ २१ ; पि ३०१<sup>-</sup>) । णिच्चर देखो णिव्बर । णिव्चाइ ; (हि.४; ३६८ ) । १ 🗀 णिच्चल सक् [ क्षर् ] फाना, टपकना, चूना । णिच्चलह ह (हे ४, १७३)। प्रयो- शिच्चलावेइ ; (कुमा)। णिच्चल सक [सुच्] दुःख को छोड़ना, दुःख का लाग करना । णिच्चलइ ; (हे ४,६२ टि)। भूका-णिच्चलीय; (कुमा)। णिच्चल वि [ निश्चल ] स्थिर, दृइ, अचल ; ( हे २, २१; ७७ )। °पय न [ °पद ] मुक्ति, मात्त ; ( पचव ; ४ )। णिष्टिचंत वि [ निश्चिन्त ] बिन्ता-रहित, वेफीकर ; ( विक ४३ ; प्रासु २७ ; सुपा २२४ )। णिस्चिद्व वि [ निश्चेष्ट ] चेष्टा-रहित ; ( सुपा १४ )। णिच्छिद ( शौ ) देखो णिच्छिप ; ( पि ३०१ )

णिच्युज्जोञ ) वि [ नित्योद्योत ] १ सदा प्रकाश-णिच्युज्जोव 🗸 युक्त । २ पुं. यह-विरोप, ज्योतिज्क देव-विशेष, ; ( ठा २,३ )। ३ न एक विद्याधर-नगरः; (इक)। णिच्चुड़ वि [ दे ] १ उद्गृत, वाहर निकला हुमा ; ( पड् )। 💃 २ निर्दय, दया-हीन ; (पात्र )। णिच्च विवास वि नित्योद्धिय । सदा खिन्न : (दस ४, 2)1 णिच्चेट्ठ देखो णिच्चिट्ठ ;ं( गाया १, २ ; सुर ३,१७२)। णिच्चेयण वि [ निश्चेतन ] चतना-रहित; ( महा )। णिच्चोउया की [नित्यतु का ] हमेशा रजस्यला रहने वाली स्वी; ( टा ४, २ )। णिच्चोरिक्क न [ निश्चीर्य ] १ चेरी का श्रभाव । २ वि. चोरो-रहित ; ( उप १३६ टी ) । णि व्छार्य वि [ नैश्चियिक ] १ निश्चय-संबन्धी । २ पुं. निश्चय नय, द्रश्यार्थिक नय, परिणाम-बाद ; ( विमे )। णिज्छउम वि [निश्छद्मन् ] १ कपट रहित, माथा विज्ञतः (बाग्रा ८ ; सुपा ३४०)। २ किनि विना काट ; (सार्घ ধ্ব.)। णिंच्छंक्के वि [ दे ] १ निर्लंड्ज, वेशरम, धृष्ट ; ( वृह १ ; वव १)। २ श्रवसरको नहीं जानने वाला, अ-समग्रह : (राज)। णिव्छम्म देखा णिच्छडम ; ( उव ; सार्घ १४४ )। णिच्छप सक [ निर्+चि ] निश्चय करना, निर्णय करना। वकृ—णिच्छयमाण ; (उप ७२८ टो )। णिञ्छय पु [ निश्चय ] १ निश्चय, निर्णय ; ( भग ; प्रासु १७७ )। २ नियम, अविनाभाव ; (राज )। ३ नय-शिष, द्रव्यार्थिक नय, वास्तविक पदार्थ को हो मानने वाला मत, परिणाम-बाद ; (बृह ४ ; पंचा १३)। °कहा स्त्री िकथा। त्रपवाद ; ( निचू ४ )। णि न्छल्ल संक [ छिद्र ] छे इना, काटना । णिच्छन्ला : (हे४, १२४)। णिच्छिल्लिअ वि [ छिन्न ] काटा हुआ; ( कुमा ; स २६८; गउड )। णिच्छाय वि [ निश्छाय ] कान्ति-रहित, शोभा-होन ;( पगह 9, 7)1 the second second second णिच्छारय वि [निस्सारक ] सार-रहित ; " निच्छारयछा-ः रयंधूलीण " ( श्रा २७ )। 📖 🧰

```
णिच्छिड्ड वि [ निश्छिद्र ] छिद्र-रहित ; ( णायां १, ६ ;
  "उप २११ टो ) ।
  णिन्छिण्ण वि [ निन्छित्र ] पृथक्-कृत, अलग किया हुआ,
🛵 काटा हुआ ; ( विसे २७३ ) 🕍
  णिच्छिद्द दंखो णिच्छिड्ड ; (स ३५०)।
  णिच्छित्र देखो णिच्छिषण ; ('पुण्क ४६३ ; महां )।
  णिच्छिय वि [ निष्ट्रिवत ] निष्ट्रिवत, निर्णीत, अ-संदिग्ध ;
    (गाया, १, १: महा)।
  णिच्छीर वि निःश्लोर चीर-रहित, दुग्ध-वर्जित; (परेण १)।
  णिच्छुंड वि [दे] निर्दय, करुणा-रहित ; (दे ४/३२)।
  णिच्छुट्ट वि [ निरुद्धित ] निर्मुक्त, कूटा हुआँ ; ( सुर ६,
    ७२ )।
  णिच्छुभ सक [नि + क्षियू] १ बाहर निकालना । २
    फेंकना । णिच्छुभइ ; (भग ) । कर्म-- णिच्छुब्भइ ; (पि
    ६६)। क्वक्-णिच्छ्व्भमाण ; (विषा १,२)। संक्र--
    णिच्छुव्भिता, णिच्छुभिउं; (भग ; निर १,१) । प्रयोः
    णिच्छुंभावेइ ; ( णाया .१, = )।
· (णिच्छुभण न [ निक्षेपण ] निःसारण, निम्काशन ; (निचू
   A () 1
  णिञ्छुभाविय वि [ निक्षेपित] निस्सारित, वाहर निकाला
    हुया ; ( णाया १, ८ )।
  णिच्छुहुणा स्त्री निक्षेपणा वाहर निकलने की आजा;
    निर्मर्त्सना ; ( गाया १, १६ टो -पत्र २०० )ा
  णिच्छूढ वि [ निश्चित ] १ उद्वृत्त, निर्गत ; ( हे ४,
    २४८) । २ फेंका हुआ, निवितः ; (प्रामा) । ३ निस्सारित,
    निज्कासितः (गाया १,५—पत्र १४६ः १,१६—पत्र १६६)।
  णिच्छूढ न [ निष्ट्यूत ] थुक्र, खखार; (विसे ४०१:)।
  णिच्छोड सक [ निर्+छोटयू ] १ वाहर निकत्तने के लिए
    धमकाना । २ निर्मर्टर्सन करनाः । ३ ब्रुड्वानाः । शिच्छोडेयः इ
    षिच्छोडेंति ; ( पाया १, १६ : १८ )। विच्छाडेज्जा ;
    ( उत्रा ) । संक -िणश्कोड६ता ; ( भग १४ ) ।
> णिच्छोडग न [ निर्छोटन] निर्मर्त्सन, वाहर निकालने ,की.
   ्धमको ; ( उन ) ।
  णिच्छोडणा स्रो [ निश्कोटना ] कार देवो ; ( णाया १, ...
  . 96--97 9EE) 1
  णिच्छोल सक [ निर्+तस् ] छोतना, छात उतारना ।
    षिच्छंतियः; (नितृ १)। वह-णिच्छीलंतः; (नितृ
    १)। संक —निच्छोलिकण ; (महां)।
```

णिजंतिय वि [ नियन्त्रित ] नियमित, श्रंकुशित ; ( सुर णिजिण्ण देखो णिज़िजण्ण ; ( ठा ४, १ )। णिजुद्धदेखो णिउद्ध ; ( निव् १२ )। णिजोजण न [नियोजन] नियुक्ति, कार्य में लगाना, भार-त्रपंग ; ( उप १७६ टी<sup>`</sup>)। णिजोजिय देखो णिओइय ; ( उप १७६ टी )। णिज्ज वि [ दे ] सुप्त, सीया हुआ ; ( दे ४, २४ ; पड् )। णिज्जंत देखो णी=नो । णिज्जण वि [निर्जन] १ विजन, मनुब्य-रहित; २ न एकान्त-स्थानः ( गउड )। णिज्जप्प वि [ निर्याप्य ] १ निर्वाह-कारक, २ निर्वेख, वल को नहीं वढ़ाने वाला ; " श्ररसविरससीयलुक्खिशाज्जप्प-पाणभीयणाइ" (पगह २, ४)। णिज्जरं सक [निर्--ज़ ] १ चयु करना, नाश कना। २ ' कर्म-पुद्रलों को ब्रातमा से ब्रलग करना । णिज्जरेष, णिज्जरए, णिज्जरेंति ; (भग ; ठा ४,१ )। भूका-- णिज्जरिंसु, णिज्ज-रेंसु ; (पि ५७६ ; भग)। भवि—पिज्जरिस्संति ; (ठा ४; १) । वकु-णिज्जरमाण : (भग १८, ३)। क्रक्ट्रे-णिज्जरिज्जमीण ; ( ठा १० ; भग )। णिज्जरण न | निर्जरण ] नीचे देखो ; (श्रौप )। णिज्जरणा स्रो [ निजरणा ] १ नाश, चय; २ कर्म-चय, कर्म-नारा ; ३ जिससे कर्मी का विनाश हो ऐसा तप ; ( नव १; सुर १४, ६५ )। णिउजरा हो िनिजरा ] वर्म-चय, वर्म-विनाश; ( ब्रॉनो ; ्मव २४ ) । १०१६ वर्षा १०१५ । १०१५ णिजजरिय वि [ निर्जीर्ण ] क्तीण, विनाशं-प्राप्त ; ( तंदु )। णिज्जवग वि [ निर्यापक] १ निर्वोह करने वाला । २ आरा-्धक, ब्राराधन करने वाला : (ब्रोध २८ मा )। -३ पुं. जैन मनि-विशेष, जो शिज्य के भारी प्रायश्चित का भी ऐसी . तरह से विभाग कर दे कि जिससे वह उसे निवाह सके:; ( ठा द ; भग २१, ७) । ा ा । ा । ा । णिडजवणा स्त्रो िनिर्यापना । १ निगमन, दर्शित व्यर्थ का प्रत्युच्चारण ; ( विमेर६३२ ) । २ हिसा ; ( पण्ह१, १)। **जिज्जवय** देखां जिज्जवग ; ( श्रोध २८ मा टी ; इ ४६)। **गिउजा** श्रक [ निर् + या ] वाहर निकलना । गिउजायति ; (भग)। भवि-खिज्जाइस्सामिः ( श्रीप )। वक्र-णिज्जायमाण ; ( ठा ६,३ )।

णिजजाण न [ निर्याण ] १ बाहर निकलना, निर्गम ; ( ठा ४,:३ )। २ आवृत्ति-रहित गमन ; ( श्रौप )। मुक्ति ; ( आव ४ )। णिज्जाणिय वि [ नैर्याणिक ] निर्याण-संवन्धी, निर्गम-संव-न्धी ; ( भग १३, ६ ; निचू ८ )। णिज्जामग ) पुं [ निर्यामक ] कर्णधार, जहाज का निय-णिज्जामय 🖯 न्ता; (विसे २६४६; गाया १,१७; .श्रीप ; सुर १३, ४८ ).। णिज्जामिय वि [ निर्यामित ] पार पहुँ चाया हुआ, तारित; (महा)। ्णिज्ञाय पुं [ दे ] उपकार ; ( दे ४, ३४ )। णिज्जाय वि [ निर्यात ] निर्गत, निःसृत ; ( वसु ; उप पृ २८६ )। णिज्जायण न [ निर्यातन ] वैर-शुद्धि, वदला ; ( महा ) । णिज्जायणा स्त्री [निर्यातना] ऊपर देखो ; (उप ४३१टी)। णिज्जावय देखे। णिज्जामय ; ( भवि )। णिज्जास वुं [निर्यास ] इन्नों का रस, गोंद ; (सूत्रर, १) । णिज्जिअ वि [ निर्जित ] जोता हुमा, पराभूत ; ( ब्रोघ १८ भा टी ; सुर ६, ३६ ; श्रीप ) । णिज्जिण सक [निर्+जि ] जीतना, परांभा करना। निज्जि-णइ ; ( भवि ) । संक्र—निज्जिणिऊण ; ( महा ) । णिज्जिंणिय देखो णिज्जिअ ; ( सुपा २६ )। णिज्जिण्ण ) वि [निर्जीर्ण ] नाश-प्राप्त, क्रोण ; (भग ; णिज्जिन्न } ठा४,१)। ेणिङ्जीव वि [ निर्जीव ] जोव-रहित, चैतन्य वर्जित ; (मीप ; श्रा २०; महा )। णिज्जुत्त वि [ नियु कत ] १ संबद्ध, संयुक्त ; ( विक्र १०८५ ; ब्रांघ १ मा )। २ खचित, जड़ित ; (ब्रीप )। ३ प्ररूपित, प्रतिपादित ; ( त्र्यावम )। णिज्जुत्ति स्री [ निर्युक्तित ] न्याख्या, विवरण, टीका ; ( वि-से ६६५ ; श्रांघ २ ; सम १०७ )। णिज्जुद्ध देखो णिउद्ध ; ( स ४७० )। णिउज्ञूढ वि [ नियूं ढ ] १ निस्सारित, निष्कासित ; ( णाया १,१—पत्र ६४ )'२ झ-मनोज्ञ, झ-सुन्दर; (ं श्रोघ ५४८ ) । े ३ उद्धृत, प्रत्थान्तर से अवतारित ; ( दस्नि १ ) । णिउज्ञूह सक [ निर्+यूह् ] १ परित्याग करना । २ रचना, निर्माण करना । कर्म — णिज्जुहिन्नइ ; (पि २२१)। (णिज्ञाय वि दि ] निर्दय, दया रहित ; (दे ४, ३७)।

हेकु—णिज्जूहित्तए; ( वव २ )। कृ—णिज्जूहियञ्च ; (कय)। णिज्जूह पुं [दे.नियूंह] १ नीव, छदि, गृहाच्छादन, पाटन; (दे४, २८; स १०६)। २ गवाज्ञ, गोख; "इंय ﴾ जाव चिंतए मंती निज्जहिंद्रियों" (धम्म ६ टी ; वव १ )। ३ द्वार के पास का काष्ट-विशेष ; ( गाया १, १ — पत १२; पगह १, १ )। ४ द्वार, दरवाजा ; (सुर २, ८३ )। णिउज्जूहणया े स्त्री [ निर्यू हणा ] १ निस्सारण, वाहर निकालना ; ( ववं १ ) । "२ परित्याग ; णिज्जूहणा (ठा ४, २)। ३ विरचना, निर्माग ; (विसे ५४१)। णिउजीअ र्षुं [दे] १ प्रकर, राशि ; २ पुण्पों का अवकर ; (दे४, ३३)। णिज्ञोञ े पुं दि निर्योग ] परिकर, सामग्री ; "पायणि-णिज्जोग रे ज्जोगो" (त्रोप ६६८ ; साया १,१—पत्र ४४)। णिज्जोमि पुं [ दे ] रज्जू, रस्सी ; ( दे ४, ३१ )। णिजमर बक [ सि ] चीण होना । णिजमरइ ; (हे ४, २०; षड्)। वक्त--णिज्मतरंतः (कुमा ६, १३)। णिज्मर वि [ दे ] जीर्ण, पुराना ; ( दे ४, २६ )। णिज्मर पुं [ निर्फर ] भरना, पहाड़ से गिरता पानी का प्रवाह ; ( हे १, ६८ ; २, ६० )। णिज्भरण न [ निर्भरण ] ऊपर देखो ; ( पटम ६४, ४२; सुर ६, ६४; सुपा ३४४)। णिज्भरणी स्त्री [ निर्मारणी ] नदी, तरंगिणी ; ( कुमा )। णिज्मा सक [ नि+ध्ये]देखना, निरीक्तण करना । णिज्माइ, णिज्मा अइ ; (हे ४, ६)। वह-णिज्माअंत, णिज्मा-एमाण ; ( मा ४ ; य्राचा २, ३,१ ) । संकृ—णिज्मा-इऊण, णिउंभाइता ; ( महा ; त्राचा )। णिज्मा सक [ निर्+ध्यै ] विशेष चिन्तन करना । संक्र--णिज्भाइता ; ( ब्राचा )। णिज्माइ वि [ निध्यायिन ] देखने वाला ; ( त्राचा ) । णिज्माइत्तु वि [ निध्यात् ] देखने वाला, निरीक्तक ; ( उत्त १६ ; सम १४ )। णिजमाइन्तु वि [ निध्यातृ ] अतिशय चिन्तन करने वाला; (अह)। णिज्माइय वि [ निध्यात ] १ दृष्ट, विलोकित ; (स ३४२; धण ४४ )। २ न. दर्शन, निरीत्तरण ; (महा—पृष्ठ ४८ )। णिज काडिय वि [निर्धाटित] विनाशित ; (उप ६४८ टी) ।

```
णिज्ञाय वि [निध्यात ] दृष्ट, विलाकित ; (सुर ६,
  १८८ : सुपा ४४८ )।
 णिज्झूर वि [ दे ] जीर्ण, पुराना ; ( दे ४, २६ )।
 णिजम्मोड सक [ छिद् ] छेदना, काटना। णिजमाडइ ;
  (हे ४, १२४)।
 णिज्म्होडण न [ छेद्न ] के्द्रन, कर्तन ; ( कुमा ) ।
णिजमोसइत्तु वि [निम्हीषियतः] न्वयं करने वाला,
  कर्मी का नाश करने वाला ; ( आचा )।
णिट्टंक वि [ दे ] १ टङ्क-च्छिन्न ; २ विषम, श्र-समान ;
  ( दे ४, ४0 ) 1
णिट्टंकिय वि [ निष्टङ्कित ] निरिचत, अवधारित ; ( सुपा
  380:)1
णिट् अ अक [ क्षर् ] टपकना, चूना ।
                                 णिडुग्रइ ; (हे ४,
  १७३)।
णिट्टइअं वि [ क्षरित ] टपका हुआ ; ( पार्स )।
णिट्टह अक [ वि + गल् ] गज जाना, नष्ट होना । . णिट्-
 हइ ; (हे ४, १७४)।
ं णिट्ठ देखो णिट्ठा=नि +स्या । निद्रइ ; (भनि )।
 णिह्य ) सक [ नि+स्थापय् ] १ समात करना, पूर्ण करना ।
णिद्व ) २ अन्त करना, खतम करना। ३ विशेष रूप से
  स्थापनं करना, स्थिर करना ।
                            भूका---णिइवंसु ;
                                             (भग
  २६, १.) । संक्र—णिद्वविभः
                                (पिंग)।
  णिह्यणिज्ञ ; ( उर ४६७ टो ) ।
णिह्नुण न [ निष्ठापन ] १ ब्रन्त करना, समाप्ति । २
  वि नाश-कारक,
                  खतमं करने वाला; ( सुपा १६१;
  गडड)। ३ समात करने वाला ; (जां ४)।
 णिटुवय वि निष्ठापक समान्त करने वाला ; (त्राव ६)।
 णिद्वविञ्ज वि [ निष्ठापित ] १ समाप्तं कियां हुया ; (पंचव
 २)। २ विनाशित ; (सं ६, १)।
 णिहा त्रक : [ नि+स्था ] खतम हाना, समाप्त होना ।
  विद्वाइ ; (विसे ६२७ )।
णिहा स्त्री [निष्ठा ] १ त्रन्त, अवसान, समाप्ति ; ( विसे
  र⊏३३ ; सुपा १३)। र सद्भाव ; ( श्रावृ १ )। भासि
  वि | °भाषित् ] निन्छा-पूर्वक बोलने वाला, निरचय-पूर्वक
  भाषण करने वाला ; ( त्राचा )।
िणिद्वाण न [ निष्ठान ] १ दही वरेरः व्यञ्जन ; ( ठा ४, २;
  पण्हर, १)। २ समाप्ति; (नि.१)। °कहा स्त्रीचू
```

```
िकथा | भक्त-कथा विरोष, दही वगैरः व्यञ्जन को बातचीतः
  (_ठा ४, २ ) i
णिहावण देखो णिहुवण ; ( सुपा ३६७ )।
णिहिय वि निष्ठित । समाप्त किया हुआ, पूर्ण किया हुआ:
 (उप १०३१ टी; कम्म ४, ७४)। २ नब्ट किया हुया,
 विनाशित ; ( सुपा ४४६ )। ३ स्थिर ; ( से ४, ७ )।
 ४ निष्पन्न , सिद्ध ; ( ब्राचा २, १, ६ )। १ पुं मोत्त,
 मुक्ति ; ( ब्राचा ) । °हु वि · [ °ार्थ ] कृतकृत्य ; ः ( पगण
 ३६ )। °हि वि [ °ार्थिन् ] मुमुत्तु, मोत्ताका इच्छुक ;
 (आचा)।
णिद्विय वि [ न ष्टिक ] निष्ठा-युक्त, निष्ठा वाला ; ( पण्ह २,
  ₹ ) I
णिहीय पुं िनिष्ठीय ] थुक, मुँह का पानी; (रंभा )।
णिष्टभय वि [ निष्ठीवक ] थुकने वाला ; ( पण्ह २, १ ;
 आप )।
णिहुर ) वि [ निष्टुर ] निष्ठुर, परुष, कटिन ; ( प्राप्त ; हे
णिटळुळ ∫ १, २,५४ ; पात्र ; गउड )।
णिट्टवण न [निष्ठीवन ] १ थुक, खलार ; ( वव १ )।
 २ वि थूकने वालाः (ठा ४, १)।
णिट्ठुह अक [ नि+स्तम्भ् ] निष्टम्भ करना, निश्चेष्ट होना ;
 स्तब्ध होना । गिटकुहर्; (हे ४, ६७; षड् )।
णिट्टह वि दि स्तब्ध, निरनेष्ट ; ( दे ४, ३३ )।
णिट्ठुहण न [देनिष्टीवन ] थुक, मुँह का पानी, खखार,
 (महा)।
णिट्ठहावण वि [ निष्ठम्भक ] निश्चेष्ट करने वाला, स्तन्य
 करने वाला ; (कुमा )।
णिहृहिअ न [दे] थुक, निष्ठोवन, खंखार; (दे ४, ४१)।
णिड पुं [ दे ] विशाच, राज्ञस ; ( दे ४, २४ )।
णिडळ े न [ लळाट ] भात, तताट ; (पि २६०;
णिडाल े पउम १∙०, १७ ; सुपा २८ )।
णिडु न िनीड पित्त-गृह ; (पात्र )।
णिडुहण न [ निर्दहन ] जला देना ; (उप ४६३ टी )।
णिडड्ह देखो णिट्डुअा णिड्डुहइ ; ( कुमा ; पड् ) ।
णिणाय पुं [ निनाद ] राञ्द, त्रावाज, ध्वनि ; ( गाया १,
  १; पटम २, १०३; से ६, ३०)।
```

णिष्ण वि िनिम्न ] १ नीचा, अधस्तन ; (उत्त १२ ; उव १०३१ टी ) । २ किवि नीचे अधः; (हे २, ४२)। णिण्णक्ख कि [ निस्सारयति ] बाहर निकालता है ; "ठाणात्रों ठाणं साहरति, वहिया वा णिणणक्खु" (त्रावा २,२,१)। णिण्णमा स्त्री [निम्नमा ] नदो, स्नतिस्विनी ; (पणण १; पगह २, ४ )। णिण्णह वि [ निर्नष्ट] नाश-प्राप्त ; (सुर ६, ६२ )। णिण्णय पुं निर्णय ] १ निरचय, अवधारण ; (हे १, ६३)। २ फैसला ; ( सुपा ६६ )। णिणणया देखो णिणणगा ; (पात्र )। णिवणार वि [ निर्नेगर ] नगर से निर्गत ; ( भग १४ )। णिण्णाला स्त्रो [ दे ] चञ्च, चोंच ; ( दे ४, ३६ )। णिण्णास सक िन्र्+नाशय् विनाश करना । वक् ---निन्नासिंत ; ( सुपा ६४४ )। णिक्णास वुं [निर्णाश ] विनाश ; ( भवि ) । णिण्णासिय वि [निर्णाशित ] विनाशित ; ( सुर ३, २३१; भवि )। णिणिण इ वि िनिर्निद्र विनानिर्देश । णिणिणमेस वि [निर्निमेष] १ निमेष-रहित; २ चष्टा-रहित : ३ अनुपयागी ; (ठा ४, २)। िएण्णीअ वि [ निर्णोत ] निश्चित, नक्की किया हुआ; (श्रा १२)। णिण्णुण्णञ्ज वि [ निम्नोन्नत ] ऊँचा-नीचा, विषम ; (त्रभि २०६ )। णिण्णोह वि [ नि:स्नेह ] स्नेह-रहित ; (हे ४, २६७ ; सुर ३, २२२; महा )। णिण्हइया स्त्री [ निह्नविका ] लिपि-विशेव ; (सम ३४ )। िणण्हग, पुं [निह्नव ] १ सत्य का अपलाप करने वाला, णिण्ह्य > मिध्यावादी ; ( ब्रोघ ४० मा ; ठा ७ ; ब्रोप )। णिण्ह्च र अपलाप ; (सार्घ ४१)। णिण्हव सक [नि+ह्नु] अपलाप करना। विगहवइ ; (विस २२६६ ; हे ४, २३६ )। कर्म-- णिएहवी ग्रदि (शौ); (नाट-रत्ना ३६)। वक् -िणण्हवंत, णिण्हवेमाण ; ( उप २११ टा ; सुर ३, २०१ )। णिण्हवग वि [ निहानक ] अन्ताप करने वाला ; ( स्रोघ ४≒ुभा ) । णिण्हवण न [निह्नवन] अपलापः ( निपा १, २ ; उन )। णिण्हिवद् देखा णिण्डु विदः (नाट--शकु १२६)।

णिण्हुय वि [ निहुत ] अपत्ति ; ( सुग २६८ )। णिण्हुच देखो णिण्हव=नि + ह्नु । कर्म — णिणहुविज्जंति ; (पि ३३०)। णिण्ह्विद (शो) वि [ नि+हुनुत ] त्रपलितः (पि ३३०)। णितिय देखो णिच्च; ( श्राचा ; ठा १० ).। णितुडिअ वि [नितुडित] ट्टा हुमा, छिन्न ; (श्रच्चु५४)। णित्त देखां णेतः ( पात्र ; सुपा २६१ ; लहुत्र १४ )। णित्तम वि [निस्तमस् ] १ अन्यकार-रहित ; २ अज्ञान-रहिंत ; ( ग्रंजि ८ )। णित्तल वि [ दे ] ग्र-निवृत; (भग १४)। णित्त ( अप ) देखो णीइ ; ( भवि )। णित्तिंस वि [निस्त्रिंश] निर्दय, करुणा-होन ; (सुपा ३१४)। ण ति र ड वि [ दे ] निरन्तर, अन्व्यवहित; ( दे ४, ४० )। णित्तिरडिअ वि [ दे ] बुटित, टूटा हुआ ; ( दे ४, ४१)। णित्तुप्प वि दि ] स्नेह-रहित, घृत ग्रादि सं वर्जित; (बृह १)। णित्तूळ वि [ निस्तुळ ] १ निरुगम, असाधारण ; ( डप प्ट ४२) । २ किथि असाधारण रूप सं ; "अगणहा नित्तुलं मरित" ( सुपा ३४४ )। णितुस वि [ निस्तुय ] तुप-रहित, विशुद्ध ; ( पण्ह २, ४ ; उप १७६ टा )। णित्तेय वि[निस्तेजस्]तेज-रहित ; ( याया १,१.)। णित्थणण न [ निस्तनन ] विजय-सूचक व्वति ; ( सुर २, २३३ ) । णित्थर सक [निर्+तृ ] पार करना, पार उतरना । णित्थ-रेद ; (सुपा ४४६) । "पित्थरंति खन्नु कायरावि पायनि-ज्जामयगुणेषा महरापावं" (स १६३) । कवक् -- णित्थ-रिज्जंत ; (राज )। क्र-णित्थरियव्य ; ( णाया १, ३; सुपा १२६)। . . . णित्थरण न [ निस्तरण ] पार-गमन, पार-प्राप्ति ; ( ठा ४, ४; उप १३४ टो )। णित्थरिअ देखा णित्थिण्णं; ( उप १३४ टी )। णित्याण वि [निःस्थान] स्थान-रहित, स्थान-श्रष्ट ; ( णाया १, १८ )। णित्वाम वि [ निःस्थामन् ] निर्वल, मन्दः, ( पात्रः, गउडः, ंसुपा ४⊏६ ) ₁ णित्थार सक [ निर्+तार्य ] १ पार उतारना, तारना। २ वचाना, छुटकारा देना। णित्थारस ; (काल्)।

```
णित्यार पुं [निस्तार] १ हुटकारा, मुक्ति; २० वचाव, रचा;
     ३ उदार, ( गाया १, ६ टी-पत्र १६६ ; सुर २, ४१; ७,
    २०१ ; सुपा २६६ )।
  / णित्थारग वि [ निस्तारक ] पार जाने वाला, पार उतरने
    वाला ; (स १८३)।
   णित्यारणा स्त्री [ निस्तारणा] पार-प्रापण, पार पहुँ चाना;
    (जं३)।
   णित्थारिय वि [ निस्तारित ] बचाया हुग्रा, रिज्ञत, उद्-
    धृत ; (भग ; सुपा ४४६ )।
   णित्थिण्ण ) व [ निस्तीर्ण ] १ उत्तीर्ण, पार-प्राप्त ;
   णित्थिन्न ∫ ''णित्यिण्णं समुद्दं " (स ३६७ ) । ' र जिसको'
    पार किया हो वह, "िणित्यन्ना आवया गरुई" (सुर ८, ८९)1
     "नित्यवण्णभवसमुद्दो" (स १३६)।
   णिदंस सक [ नि+दंशय ] १ उदाहरण बतलाना, इष्टान्त
    दिखाना । २ दिखाना । शिरंभेष: ( पिंग ) । वक्र-णिदं-
           (सुपा ८६)।
   णिदंसण न [ निदर्शन ] १ उदाहरण, दृष्टान्त ; ( अभि
🌱 २०३)। २ दिखाना ; (ठा १०)।
   णिदंसिअ वि [ निद्त्रित ] प्रदर्शित, दिखाया हुआं ; "एवं
     विचिंतिऊणं निदंसिश्रो नियकरो मए तीए" ( सुर ६, ८२ ; उंप
    ं ६६७ : सार्घ ४० )।
   णिंदरिसण देखो णिर्दसंण ; ( उन ; उप ३८४ ) ।
   णिदा स्त्री [दे] १ वेदना-विशेष, ज्ञान-युक्त वेदना ; (भग
  १९, ४)। र जानते हुए भी की जाती प्राणि-हिंसा ;
    । (. पिंड ) । मा निता ।
    णिदाण देखो णिआण ( (विपा १, १; अंत १४; नाट-
   विग्री ३३ )।
    णिदाया देखो णिदा ; ( पराग ३४ )।
    णिदाह पुं [ निदाघ] १ वर्म, वाम, उज्यो ३ प्रीष्म-काल,
    ं गरमी की मौसिम १ ३ जेष्ठ मास 🖟 ( आव ४ ) ।
    णिदाह वुं निदाह ] असाधारण दाह; (' आव १ )।
    णिदेसिअ वि निदेशित ] १ प्रदर्शित ; २ उक्त, कथित;
    (पउम ४, १४४)।
    णिहंकाण न [निदाध्यान] निदा में होता ध्यान,
     दुर्घ्यान-विरोष; ( आउ )।
    णिहंद वि [ निर्द न्द्र ] दुन्द्र-रहित, क्रोश-वर्जित ; ( सुपा
```

```
णिहंभ वि निर्देभभ े दम्भ-रहित, कपट-रहित ; (सुपा
 186) 1 :
णिहडी ( अप ) देखो णिहा = निहा : ( पि१६६ )।
णिइ इ वि [निदंग्ध ] १ जिलाया हुआ, भूम किया हुआ;
 ( धर, १४, २६ ; श्रृंत १४ )। २ पुं नृप-विशेष; ( पडम
 ३२, २२) । ३ रत्नप्रभा-नामंक नरक-पृथिवी का एकं नरका-
 वास ; ( ठा ६ )। °मज़्म पुं [ °मध्य ] नरकावास-विशेष,
 एक नरक-प्रदेश: ( ठा ६ )। ीवत्त पुं [ शवर्त ] नरका-
 वास-विशेष ; ( ठा ६ )। ीसिइ पुं [ भवशिष्ट ] नरक-
 प्रदेश विशेष ; ( ठा ६ )।
णिह्य वि [ निर्देय ] दया-होन, करुणा-रहित, निष्टुर ; ( पण्ह
  १, १ ; गउड )।
णिहलण न [ निर्देलन ] १ मर्दन, विदारणः ( ब्राचा ) ।
  २ वि मईन करने वाला ; (वजा ४२)।
णिहलिअ वि [ निर्देलित ] मर्दित, विदारित ; ( पात्र ; सर
  ५, २२२ ; सार्घ ७<u>६</u> ) ।
णिह्ह सक [ निर्+दह् ] जला देनां, भस्म करना । निह-
  हइ ; (महा ; उन )। खिद्हेज्जा ; (पि २२२ )।
णिद्दा अक [नि + द्रा ] निद्रा लेनां, नींद्र करना । णिद्दाइः
  ( षड् )। वक्--णिद्दाअंत ; ( से १, ४६ )।
णिहा स्री [निद्रा ] १ निद्रा, नींद ; (स्वप्न ४६ ; कप्यू)।
  २ निदा-विशेष, वह निदा जिसमें एकाध आवाज देने पर ही
  ब्रादमी जाग उठे; (कम्म १, ११) । °अंत वि [ °वत् ]
 निदा-युक्त, निदित ; (से १, ४६)।
   िकरी ] लता-विशेष; ( दे ७, ३% ) । िणिहा
 स्त्री [ "निद्रा ] निद्रा-निरोष, वह निद्रा जिसमें वड़ी कठिनाई
  से ब्रादमी उठाया जा सके ; ( कम्स १, १३ ; सम १६/) ।
  °ल, °ल वि (°वत् ) निदा वाला; (संचित्रः), पि ४६४; प्राप्त)।
  °त्रअ वि [ °प्रद ] निदा देने वाला ; (से ६, ४३ ) [
 णिहाअ वि [ निदात ] जो नींद में हो ; ( से 9, ke ) !
 णिहाअ वि [ निर्दाच ] अप्रि-रहित ; ( से. १, ४६.)।
 णिहाअ वि [निर्दाय ] दाय-रहित, पेतृक धन से वर्जित ;
  (से १, ४६)।
 णिहाइअ वि [ निद्रित ] निदा-युक्त ; (महा )।
 णिहाणी सी [निद्वाणी] विद्यादेवी-विशेषः (पडम ७,१४४)।
 णिहाया देखो णिदा; ('पण्ण ३६ ) ।
 णिहारिअ वि [निदारित ] खिछत, विदारित ; ( से ६,
   5 ; 9 3, £ k ) 1
```

(म ६, ४३)। णिहिट्ठ वि [ निर्दिष्ट ] १ कवित, उक्त ; ( भग )। २ प्रतिपादित, निरूपित : ( पंचा ३; दंस )। णिहिट्छु वि [ निर्दे ध्ट] निर्देश करने वाला; (थिसे १५०४; विक ६४ )। णिद्धित सक [निर्+दिश्] १ उच्चार्ण करना, कथन करना। २ प्रतिपादन करना निरूपण करना। निद्दिस ; (विम १५२६)। कर्म-णिह्सिइ ; (नाट-मालि ४३) । हेकु—निदृद्दुं; (पि ४७६) । कु—णिद्दिस्स, णिहस ; ( दिसं १४२३ )। णिइव्य वि [ निर्दुःख ] दुःख-रहित, सुखीः (सुपा ४३७)। णिद्दर पुं [दे नेत्तर<sup>ँ</sup>] देश-जिशेष; ( इक ) । ' णिद्दस पुं [निदेश] १ जिङ्ग या त्रर्य-मात्र का कथन ; (ठा पत्र ४२७)। २ तिरोत्र का अनिधान ; "अपि-संसियमुद्दसा विमसित्रो। हाइ निर्देशो " (विसं १४६७ ; १४०३)। ३ निश्चय-पूर्वक कथन ; (विस १४२६)। ४ प्रतिपादन, निरुपण ; ( उत १ ; गांदि ') । ४ माजा, हुकुम ; (पाय; दा ६, २)। ६ वि. जिसको देश-निकाले को त्राज्ञा हुई हो वह ; ( नउम ४, ८२ )। णिहेसग ) वि [ निर्देशक ] निर्देश करने वाला ; ( विसे णिइसय∫ १४०८ ; १४०० ) । णिहोत्थ न [ निर्दीःस्थ्य ] १ दुःस्थता का झमावः ( दव ४ )। २ वि. स्वस्य, दु:स्यता-रहित ः ( वव ७ )। णिद्दोस वि [ निर्दोष ] दं।ष-रहित, दूषण-वर्जित, विशुद्ध : ( गडह ; सुर १, ७३ )। णिद्ध न [ स्निग्ध ] स्नेह, रस-विशेष ; ( ठा १ ; अणु )। २ स्नेह-युक्त, चिकना; (हे २, १०६; उब; षड्)। ३ कान्ति युक्त, तेजस्मी ; (वृह ३)। णिद्धंत विं [निध्मात ] त्रित्र-संयोग से विशोधित, मल-रहित; (परह १, ४ ; श्रीप )। ्रणिद्धंश्रस वि [ दे ] १ निईय, निष्ठुर ; (ंदे ४, ३७ ; ब्रोध ४४५ ; पात्र ; पुष्क ४५४ ; सिंद्र २६ ; सुना २४५ ; श्रा ३६)। र निर्लज्ज, वेशरम; (िनवे १२८)। णिद्धण वि [ निर्धन ] धन रहित, ग्रंकिंचन ; ( हे २, ६०;: गाया १, १८ ; दे ४, ६ ; उप ०६८ टी ; महा )। णिद्धण्ण वि [ निर्धारय ] धान्य-रहित ; ( तंदु ) ।

णिद्वाच वि [ निर्दात्र ] १ दावानल-रहित; २ जंगल-रहित ; ्राणेद्धिप्र वि [ दें] अविभिन्त-ग्रह, एक हो घर में रहने वाला ; (देक्, इन)भुक्ता । अस्य में भूका अस्य णिद्धमण न [ दे ] खाल, मोरी, पानी जाने का रास्ताः; (दे ४, ३६ ; उर २, १०, ;हा ६, ११ ;: श्रापम; तंदु ; उर ; the first the second णाया १, २)। णिद्धमण न [निध्मीन ] १ तिरंस्कार, अवहेलना ; ( उप पृ ३४६ )। २ पुं यत्त-विरोगः ( प्राव ४ )। णिद्धमाय वि दि अभिनन-गृह, एक हो घर में रहने वाला ; . ( दे ४, ३८ )। णिद्धम्म वि [दे] एकमुख-यायी, एक ही तरफ जाने वाला; णिद्धभा वि [ निर्धर्मन ] धर्म-रहित, ग्रधर्मी ; ( श्रा २७)। णिद्धय वि [ दे ] देबो णिद्धमः ; (दे ४,८३८ ) । णिद्धाइऊण देखो णिद्धान । णिद्धाडण्न [निर्धाटन] निस्तारण, निम्कातन, वाहर निका-लना; (पण्ड,१,१)। 🔻 🔻 🕕 🕕 णिद्धाडाविय वि[निर्वाटित] यत्य द्वारा वाहर निकलवाया हुआ, अन्य द्वारा निस्सारित; ( मृहा ) ।। णिद्धाडिय पि [निर्धाटित ] निस्सारित, निन्कासित ; (पायः भवि)। (पात्र ; माव ) । णिद्धारण न [निर्धारण ] १ गुण या जाति त्रादि को लेकर समुदाय से एक भाग का प्रथक्करण ; २ निश्चय, अवधारण ; ( पिम ११६८)। णिद्धाव सक [निर्+धाव्] दौड़ना। संक्र-णिद्धाइऊणः (महा)। णिद्धाविय वि [ निर्भावित ] दौड़ा हुत्रा, धावित ; (महा) । णिद्धुण सक [ निर्+भ्रू ] १ थिन एर करना । ३ दर करना । संक्र-- निद्धुणे, णिघूयः, (दस ७, ४७ ; सूत्र १, ७)। णिद्धुणिय ) पि [ निर्धूत ] १ विनाशित,नष्ट किया हुआ; णिद्ध्य ) २ अपनीतः (सुपा ४६६; औप)। णिद्ध्म वि [ निर्भूम ] १ धूम-रहित ; ( कप्प ; पउम ५३, १०)। २ एक तरह का अपलक्त्रण ; (वव २)। णिद्ध्य देखो णिद्ध्य; (जोव ३) i णिद्धोअ वि [निधीत] १ घोया हुआ ; (गा ६३६; से १४, १६; स १६१)। २ निर्मल, स्वच्छ; "निद्धायउदयक्तंबिर-" (वज्जा १६८)। णिद्धोभास वि [स्निग्धावभास ] चमकीला, स्निग्धपन से चमकता; ( गाया १ १ -- पत ४ )। णिञ्चण न [निधन ] विनाश,मौत; ( नाट--मृच्छ २५२)।

णियत न [तिधत्त] १कमौका एक तरह का अवस्थान; वंघे हुए कमों का तन सची-समृह की तरह अवस्थान ; २ वि. निविद्य भाव को प्राप्त कर्म पुद्रता; ( ठा ४,२ )। णियति स्रो [नियति] करण-विशेष,जितसे कर्म-पुर्गल निविड्रह्म से व्यवस्थापित होता है ; (पंच ४)। णिजन्म देखो णिद्धमा = निर्धर्मन्: ( त्रोत्र३७ भा )। णिद्याण देवो णिहाणः ( नाट-महावीर . १२० )। णिध्रय देखो जिद्धण। णिपडिय वि [ तिपतित ] नीचे गिरा हुआ ; ( सण )। णियाइ वि [ निपातिन्] १ नीचे गिरने वाला । २ सामने गिरने वाला; (स्त्र १, ६)। णिज्यअंग देबो णिष्यकंग ; ( से ६,७८ )। णिज्यष्य वि[निष्प्रदेश] १ प्रदेश-रहित । २ पुं. पर-माणुः (विते )। णिज्यंक वि [ निष्पङ्क ] कईम-रहित ; (सम १३७ ; भग)। णि:गंकिप वि [ निष्पद्भिन् ] पङ्क-रहितः ( भवि )। णिंद्यंख सक [निर्+पक्षय्] पन्न-रहित करना, पंख ताइना । णिव्यं वेति ; (विपा १,५ )। णिष्यंद् नि [तिष्यन्द् ] चलन-रहित, स्थिर ; ( से २,४२)। णि: यक्तंप वि [ निष्प्रकःप ] कम्प-रहित, स्थिर ; ( सम १०६ ; पर्य ३ २,४ )। जिप्पञ्च वि [ निष्पञ्च ] पद्म-रहित ; (गउड )। णिष्पगन्न वि [ निष्प्रगल ] ं टपक्रने वाला, फरने वाला, चूने वाला; ( त्रोत्र ३४; त्रोघ ३४ मा )। णिष्पञ्चत्राय वि [ निष्प्रत्यवाय ] १ प्रत्यवाय-रहितः,निर्विधः (ब्रांच २४ टो )। २ निर्दोर, त्रिग्रुद्ध,रनित, "िणप्पच्चवाय-चरणा करतं साहंति' (सार्ध ११७)। णिव्यच्छित्र वि [निष्पश्चिम ] १ अन्तिम, अन्त काः (म १२,२१) ।२ परिशिष्ट, अवशिष्ट, वाकी का; "णियन्छि-माइं असई दुक्लाला आइं महुअपुण्काइं '' (गा १०४)। णित्पह वि [ दे ] अविक ; (दे ४,३१ )। णिज्यहु वि [निः स्पष्ट ] अस्पष्ट,अन्यकत विपस्तिगवा-गरण वि [ °प्रश्तव्याक एण ] निरुत्तर किया हुआः ( भग १४; खाया १,४ ; उवा )। णिष्पद्ध [ [ निःस्पृष्ट ] नहीं क्षूत्रा हुया । पिसि गना गरण वि [ °प्रश्तव्याकरण] निरुतर किया हुआ; (भग १४)। णिष्पिङ्किमम वि[निष्प्रतिकर्मन् ] संस्कार-रहित,परिष्कार-वर्जित, मलिन ; ( सम ४७; सुपा ४८४ )।

णि यडियार वि [ निष्प्रति हार ] निल्पान,प्रिकार-प्रजित; (पण्ह २,४)। णिप्पणिअ वि [ दे ] जल-शौत,पानी मे धाया हुआ; (पड् ) । णिप्रक्म देखो णिप्रक्षमा; (गा ६८९)। णिष्पण्ण वि [ निष्प्रज्ञ ] बुद्धि-रहित, प्रज्ञा-शुन्य ; ( उप १७६ टी )। णिःपत्त वि [ निष्पत्र ] पत्र-रहित ; ( गा ५५० ; वन १) । णिष्पत्ति (देखो णिष्किति; (पंचा १८; संनि ६)। **णिप्पहि** र्र णिज्यभ वि [ निष्प्रभ] निस्तेज,फीका; ( महा )। णिष्परिगार् वि [निष्यरिश्रर्] परित्रह-रहिन ; (उत्त १४) । णिष्पलिवयण वि [ निष्यतित्रचन] निष्तर, उतर देने में ग्रसमर्थः ( सम ६० )। णिज्यसर वि [ निष्य तः ] प्रसर-रहित, जिसका फैलाव न हो; (पि ३०४)। णिष्पद्य देखो णिष्पभ ; ( मे १०,१२; हे २,४३ )। णिप्याण वि [निष्प्राण] प्राण-रहित, निर्जीव; (णाया १,२)। णिप्पाव देखो णिप्फाव ; (पि ३०४)। णिष्पिच्छ वि [ दे ] १ ऋजु, सरल ; २ दृः, मजवृत; (दे ४,४ ँ 88 ) I णिप्पिट्ट दि [ निष्पिष्ट ] पीसा हुआ; (दे ५,२० ; सण )। **णिप्पिवास** वि [ निष्यिपास ] पिपासा-रहित, तृष्णा-वर्जित, निःस्पृह ; ( पग्ह १,१; ग्राया १,१; धुर १,१३)। णिप्पिह वि[निःस्पृह]स्गृहा-रहित, निर्मम; (हे २,२३; उप ३२० टी)। णित्पीडिअ वि [ निष्यीडित] दवाया हुग्रा; (से ४, २४)। णिट्पीलण न [ निष्पीडन ] दवान, दवाना; ( म्राचा ) । णिप्पीलिय देवा णिप्पोडिअ। र निवाडा हुमा; "निप्यो-लियाई पोताइ" (स ३३२)। णिष्पुंसण न [ निष्पुंसन ] १ पोंछा, मार्जन ; २ अभि-महन ; (हे २, ४३)। णिएपुन्तम वि [निष्पुण्यक ] १ पुण्य-रहि। । २ पुं स्वनाम-ख्यात एक कुलंबुत्र ; ( सु ॥ ५४५ ) । णिष्युलाय वुं [निष्युलाक] आगामो चौविसी में होने वाले एक स्थनाम-स्थात जिन-देव ; ( सत १४३ )। जिप्कंद देखा जिप्पंद ; (हें २, २११ ; वाया १, २ ; . सुर ३, १७२ )। णि ह तंस वि [ दे ] निस्त्रिंश, निर्रय ; ( षड् ) ।

णिप्फज्ज अक [निर्+पद् ] नीपजना, सिद्ध होना । णिप्फ-ज्जइ ; (स ६१६)। वक्ट—णिटफज्जमाण ; (पवह 9,8)1 णिष्फडिअ वि [ निरुफटिन ] १ विशोर्ण ; २ जिसका मिजाज ठिकाने पर न हो ; ३ अङ्कुश-रहित ; ( उप १२८ टी )। णिएफणण वि [ निष्पत ] नीपजा हुआ, वना हुआ, सिद्ध ; (से २,१२; महा)। णिष्फत्ति वि निष्पत्ति निष्पादन, सिद्धिः ( उवः उप २८० टी ; सार्घ १०६ )। णिष्फन्न देखा णिष्फण्ण ; (कप्प ; णाया १, १६ )। णिष्फरिस वि [दे ] निर्दय, दया-होन; ( दे ४, ३७ )। **णिप्फल वि िनिष्फल ]** फल-रहित, निरर्थक ; ( से १४, ५ २६; गा १३६)। णिष्फाअ देखो णिष्फाव: (प्राप्त)। णिष्फाइअण देखो णिष्फाय। णिष्फाइय वि [ निष्पादित] नीपजाया हुत्रा, वनाया हुत्रा, सिद्ध किया हुआ ; (विसे ७ टी; उप २११ टी; महा)। णिष्फाय सक [ निर्+पादय् ] नीपजाना, बनाना, सिद्ध करना । संक्र--णिल्फाइऊण ; ( पंचा ७ )। णप्फायग वि [निष्पादक] नीपजाने वाला, वनाने वाला, सिद्ध करने वालां ; ( विसे ४८३ ; ठा ६ ; उप ८२८ ) । **णिष्कायण न [ निष्पादन ]** नीपजाना, निर्माण, कृति : ( आव ४ )। **णिष्काव** पुं [ निष्पाव ]धान्य-विशेष, वल्ल ; ( हे२, ४३; पगण १; ठा ४, ३; श्रा १८)। णिप्पिड अक [ नि + स्पिट् ] वाहर निकलना । वक् — णिप्फिडंत ; (स ५७४)। णिप्फिडिअ वि [ निस्फिटित] निर्गत, वाहर निकला हुआ; ( पउम ६, २२७ ; ८०, ६०)। णिएफुर पुं [ निस्फुर ] प्रभा, तेज ; ( गउड )। णिष्फेड पुं [ निस्फेट ] निर्गमन, वाहर निकलना; ( उप पृ २४२)। णिएफेडिय वि [निस्फेटित ] १ निस्सारित, निष्कासित ; ( स्त्र २, २ )। २ भगाया हुआ, नसाया हुआ; ( पुण्फ १२५)। ३ अपहत, छोना हुआ ; (ठा ३,४)। **णिप्फेस** पुं [ दे ] राब्द निर्म, आवाज निकलना : ( दे ४, 3E) 1

निष्फेस पुं [निष्पेय ] १ पेपण, पीसना ; २ संघर्ष ; (हे २, १३ )। णिवंध सक [नि + वन्ध्र] १ वाँधना । २ करना । निवंधइ; (भग)। णिवंध पुंन [ निवन्ध ] १ रंबन्ध, संयोग ; ( विसे ६६८)। २ आग्रह, हरु ; ( महा )। " विवन्धावि" ( पि ३४८ )। णिबंधण न [ निवन्धन] कारण, प्रयोजन, निमित्त ; ( पात्र; प्रासु ६६ )। णिवद्ध वि [निवद्ध ] १ वेंधा हुया ; ( महा ) । २ संयुक्त, संबद्ध; (से ६, ४४)। णिविड वि [ निविड ] सान्द्र, घना, गाढ़ ; ( गउड ; कुमा)। णिविडिय वि [ निविडित ] निविड़ किया हुआ ; ( गउड)। णिबुक्क [ दे ] देखो णिब्बुक्क ; (पण्ह १,३—पत्र ४६)। निवुडु अक [नि+मस्ज् ] निमन्जन करना, ड्वना। वक्-णिबुड्डिज्जंत, निवुड्टमाण; ( अञ्चु ६३ ; उवा )। णिवुडु वि [ निमन्न ] ह्वा हुमा, निमम ; ( गा ३०; सुर ३, ४१; ४, ८०)। णिबुड्टण न [ निमज्जन ] ड्वना, निमज्जन ; ( पउम १०, ) ४३)। णिवोल देखो णिबुडू=नि+मस्ज् । वक्त-णिबोलिज्ञपाणः (राज)। णिवोह पुं [ निवोध ] १ प्रकृष्ट वाध, उतम ज्ञान ; २ अनेक प्रकार का वोध ; (विसे २१८७)। णिवोहण न [ निबोधन ] प्रवोध, समकाना : (पडम १०२, ६२ ) । णिञ्बंध पुं [निर्वन्ध ] ब्रायह ; ( गा ६०४ ; महा ; सुर ३, ५ )। णिब्बंधण न [ निर्वन्धन ] निवन्यन, हेतु, कारण ; " सारी-ं रियखेयनिञ्जंधणं धणं '' ( काल ) । पिञ्चल वि [ निवंल ] वल-रहित, दुर्वल ; ( ग्राचा ) । णिब्बहिं त्र [निर्वहिस्] त्रात्यन्त वाहर; (ठा ६—पत्र ३४२)। 🔾 णिञ्वाहिर वि [निर्वाह्य ] वाहर का, वाहर गया हुआ; " संजमनिव्वाहिरा जाया " ( उव ) । णिब्बुक्क वि [दें] १ निर्म्ल, मूल-रहित । २ किवि. मूल से; " णिञ्जुक्काछिएणधय—" ( परह १, ३—पत्र ४४ )। ·णिब्बुड़ देखो णिवुड़ू= निमन्न ; ( स ३६० ; गउड )। · णिब्मंछण देखो 'णिब्मच्छण ; ( उव ३०३ )।

```
णिश्मंजण न दि] पक्वान्न के पकाने पर जो शेष वत रहता
 है वह; (पभा ३३)।
णिकांत वि [ निर्मान्त ] निःसंदेह, संशय-रहित ; (ति१४)।
णुक्सिग्ग नः[ दे ] उद्यान, वगीचा ; ( दे ४, ३४ ) । 🛷
णिबेभग्ग वि [ निर्भाग्य ] भाग्य-रहित, कम-नसीब ; ( उप
  ७२≒ टी ; सुपा ३८४ )।
णिञ्सच्छ सक [ निर्+भर्त्स् ] १ तिरस्कार करमा, अप-
 मान करना, अवहेलना करना, आकाश-पूर्वक अपमान करना ।
 णिञ्मच्छेइ, णिञ्मच्छेजा; (णाया १, १८; उवा) ।
 संक्र — णिक्भ च्छिअ ; ( नाट — मानती १७१ )।
णिङभच्छण न [ निर्भर्त्सन] तिरस्कार, अपमान, परुष वचन
  से व्यवहेलना ; ( पण्ह १, ३ ; गउड )। 🖖
णिब्सच्छणा स्त्री [ निर्भर्त्सना ] ऊपर देखो ; (भग १४ ;
  णाया १, १६)।
णिव्यन्छिअ वि [ निर्भटिर्सत ] अपमानित, अवहेलित ;
  ( गा ८६८ ; सुपा ४०७ )।
णिक्सय वि [ निर्भय ] भय-रहित, निडर ; ( गाया १, ४ ;
 ्यहा )।
णिव्सर सक [ निर्+भृ ] भरना, पूर्ण करना । कवक्र—
  णिकारेंत; (से १४, ७४)।
णिब्मर वि [ निर्मर ] १ पूर्ण, भरपूर ; ( से १०, १७) । २
  व्यापक, फैलने वाला ; (कुमा ) । ३ किवि पूर्ण रूप से ; 🕻
  "मेघो य खिन्भरं वरिसइ" ( ब्रावम )।
 णिश्मंद सक [निर्+भिद्] तोड़ना, विदारण करना । कवक-
  णिव्मिज्जंत, णिव्मिज्जमाण ; (.से:१४, २६ : भग
  १८, २; जीव ३)।
णिविभच्च वि [ नर्भोक ] भय-रहित, निडरं :
  १४३ ; २४६ ; २७४ )।
              ) देखो णिन्भिंद ।
 णिव्भिज्जंत
णिव्भिज्जमाण 🖯
 णिव्सिष्ट वि [ दे ] ब्राकान्तः; ( भवि ) 🗹 🧢
प्रिंक्भिण्ण वि निर्भिन्न । १ विदारित, तोड़ा हुआ ;
ं ( पात्र ) । र निद्ध; ( से ४, ३४ )।
णिल्भीअ वि [ निर्भीक ] भय-रहित ; ( से १३, ७० )।
. णिब्सुरग वि [ दें ] भन्न, खिंगडत ; ( दे ४, ३२ )। 🥢
णिक्मेय पुं [ निर्मेद ] भेदन, विदारण ; ( सुपा ३२७ )।
 णिक्सेयण न [ निर्सेदन ] ऊपर देखो ; ( सुर २, ६६ )।
- णिभ देखो णिह्≕ित्भ ; ( उव ; जं.३ :)। , . .
```

णिसंग पुं [ निभङ्ग ] भञ्जनं, खाउन, त्रोटन ; ( राज )। णिभाल सक [ नि-।भालय् ] देखना, निरीक्तण करना। णिभालेहि ; (त्रावम) । वकु-णिभालयंत; ( उप पृ ५३)। क्वकृ—णिभालिज्जंत ; (उप ६८६ टी )। णिभालिय वि [ निभालित ] दृष्ट, निरीचित; (उप पृ ४८)। ) देखो णिहुअ ; (पग्ह २, ३ ; गा ⊏०० )। णिभिअ णिभुअ णिभेळ सक [ निर्+भेळय् ] बाहर करना । क्वक् --णिभे-**ख्ळंत** ; ( पण्ह १,३—पत्र ४४ ) । **'णिभेलण न [ दे ] गृह, घर, स्थान ; ( कप्प )।** .णिम सक [ नि + अस् ] स्थापन करना । णिमइ ; (हे४, १६६ ; षड् ) । यिमेइ ; (पि ११८ )। वक् — णिमेंत ; (से १,४१)। णिमंत सक [ नि + मन्त्रय् ] निमन्त्रण देना, न्यौता देना । णिमंते इ ; (महा)। वक्त-णिमंतेमाण ; ( आचा २, २, ३)। संकृ—णिमंतिऊण ; ( महा )। णिमंतण न िनिमन्त्रण निमन्त्रण, न्यौता ; (उप प्र११)। णिमंतणा स्त्री [ निमन्त्रणा ] अपर देखो ; (पंचा १२) ! णिमंतिय वि [ निमन्त्रित ] जिसको न्यौता दिया गया हो वह ; ( महा ) । णिमग्ग वि [निमय़] ड्वाहुग्रा ; (परम १०६, ४ ; ग्रौप)। °जला स्त्री [ °जला ] नदी-विशेष ; ( जं ३ ) । णिमज्ज त्रक [नि + मस्ज्] डूवना, निमज्जन करना । खिम-ज्जइ : (पि ११८)। वक्ट-णिमज्जंत ; (गा ६०६ ; ः सुपा ६४ )। णिमज्जग वि [ निमज्जक ] १ निमज्जन करने वाला । पुं वानप्रस्थाश्रमी तापस-विशेष, जो स्नान के लिए थोड़े समय तक जलाशय में निमन रहते हैं ; ( ब्रोप ) । णिमज्जण न [ निमज्जन ] ड्वना, जल-प्रवेश ; ( सुपा ३५४)। णिमाणिअ देखो णिम्माणिअ=निर्मानित ; ( भिन ) । णिमिअ वि न्यस्त न्यापित, निहित ; ( कुमा ; सं १,४२; .स ६ ; ७६०; सण्) । णिमिअ वि [ दे ] त्राघात, सुँचा हुत्रा ; ( पर् ) णिमिण देखो णिम्माण = निर्माण; (नम्म १, २४)। ्णिमित्त न [ निमित्त ] १ कारण, हेतु ; ( प्रास् १०४ )। २ कारण-विशेष, सहकारि-कारण ; ( सुत्र २, २) । ३ शास्त्र-ं विशेष, भविब्य ब्रादि जानने का एक शास्त्र ; (ब्रोव १६ भा;

ठा ८) । ४ अतीन्द्रिय ज्ञान में कारण-भत पदार्थ: ( ठा ८) । १ जैन साधुयों को भिज्ञा का एक दोव; (ठा ३,४)। 'पिंड वुं [ 'पिण्ड ] भनिष्य ग्रादि वतला कर प्राप्त को हुई भिन्ना; (ग्राचा २, १, ६)। णिमितिअ देवा णेमित्तिअ ; ( सुवा ४०२ )। णिपित र अक [ नि+मोल् ] श्रांब मूँदना, श्रांब मींचना । णिमिल्लइ ; (हे ४, २३२)। णिमिरुक वि [ निमोलिन ] जितने नेत्र बंद किया हो, मुद्रित-नेत्र ; ( म ६, ६१ ; ११, ४० )। णिमिल्लण देवे गिमोलण ; (राज)। णिमिस पुं [ निमिष ] नत्र-संकोच, अिद्या-मीलन ; (गा ३८४ ; सुपा २१६ ; गउड ) । णित्रोलण न [निमोठन] ब्रिचि-संकोच ; (गा ३६७ ; स्त्र १, ४, १, १२ टो )। णित्रो लेश वि [ निमोलित ] मुदित (नेत्र) ; (गा १३३; से ६, ८६; महा)। णि नास न [ निमिश्र ] एक विद्याधर-नगर ; ( इक )। णिमे सक [ नि + मा ] स्थापन करना । विमेसि; ( गउड)। णिमेण न दि स्थान, जगह ; (दे ४, ३७)। णिमेल स्रोन [दे] दन्त-मांस ; (दे४,३०)। स्री---°ला ; ( दे ४, ३० )। णिमेस पुं [निमेष ] निमीलन, श्रीच-संकोच ; ( श्रा १६ ; उव )। णिमेखि देखो णिमे। णिने ति वि [ निमेषिन् ] आज मूँदने वाला ; ( सुपा ४४)। णिस्त्र सक [निर्+मा] वनाना, निर्माण करना । णिम्मइ : (षड् )। जिन्नेरः (अस्म १२ टो)। कवक्र--णिस्माअंतः ( नाट-भावती ५४ )। णिस्मइअ वि [ निर्मित ] रचित, इत ; ( गा ५०० ; ६०० श्र )। णिसमंथण न [निर्मयन] १ विनारा । २ वि. विनाशक ;"तह य पगदृष्ठ सिग्वं अग्रात्यनिम्मंयग्रं तित्यं '' ( सुपा ७१ )। णिसमंस वि [निर्मास ] मांस-रहित, शुष्क ; ( णाया १, १; भग )। णिममंसा स्रो [ दे ] देवी-विशेष, चामुण्डा ; ( दे ४,३४ )। / णिस्मंसु वि [ दे निःश्मञ्जु] तहण, जवान, युवा ; ( दे ४, ३२ )। णिस्मिक्खि देखो णिस्मिच्छित्र = निर्मिक्षिक ; ( नाट ) ।

णित्मच्छ तक [ नि + प्रश्न ] वितंपन करना। णिम्मञ्ज्र; (भवि)। णिम्मच्छम न [ निम्नक्षण ] विजेपन ; ( भवि )। णिज्म च्छर वि [ निर्मातसर्य ] मात्सर्य-रहित, ईर्ज्या-रांदुन्य ; (उप प्र =४ )। णिनमच्छित्र वि [ निम्नक्षित ] विलिप्त ; (भवि )। णिष्मिञ्छित्र न [निर्मेक्षिक ] १ मित्रका का अभाव । र विजन, निर्जनता ; ( ग्रभि ६८ )। णिम्मज्जाय वि [ निर्वर्षाद] मर्यादा-रहिनः ( दे १, १३३)। णिम्मज्जिप वि [निर्मार्जित ] उपिता ; (स ४४)। णिम्मणुय वि [ निर्मनुज ] मनुज्य-रहित ; ( सण )। णिम्मद्दग वि [ नि र्रर्दक ] १ निग्न्तर मईन करने वाला । २ पुं चोरों को एक जाति ; ( गगह १, ३ )। णिम्मद्दिय वि [ निर्मिद्ति ] जिसका मर्दन किया गया हो; (पगह १,३)। णिम्मम वि निर्मम १ मनता-रहित, निःस्युह ; ( अच्चु ६६ ; सुरा १४०)। २ पुं भारत-वर्ष के एक भावी जिन-देव ; (सम ११४)। णिममय वि [ दे ] गत , गया हुआ ; ( दे ४,३४ ) णिस्मल ति [ निर्मल ] मत रहित, विग्रुद्ध : ( स्त्रप्त ७० ; प्रास् १३१)। २ पुं नग्र-देवतं।क का एक प्रस्तरः, (ठा६)। णिम्मल्ल न [ निर्माल्य ] देव का उच्छिट द्रव्य ; (हे ३, ३८ ; षड् )। णिम्मव सक [ निर्+प्रा ] वनाना, रचना, करना। थिम्मवइ ; (हे ४, १६; षड् )। कर्म--निस्मविज्जति; (वज्जा १२२)। णिस्मव सक [ निर्+मापत्र ] वनवाना, कराना ; ( ठा ४, ४; कुमा )। णिम्मवइत्तु वि [निर्मापियतृ] बनवाने वाला ; ( ठा ४, ४ )। णिम्मवण न [ निर्माग ] रचना, कृति ; ( उर ६४८ टो ; सुपा २३, ६४ ; ३०४ )। णिम्मवग न [ निर्मा रग ] वनरना, कराना; ( कप् ) णिम्मविअ वि [ विर्मित ] वनाया हुआ, रचित ; (कुमा ; जा १०१ ; सुर १६, ११ )। णिम्मविअ वि [ निर्मापित ] बराया हुमा ; ( कुमा )। णिम्मह सक [गम्] १ जाना, गमन करना । २ अक, फैलना । णिम्महर ; ( ह ४, १६२ )। दक्क-- णिस्त्र हंत, गिस्त्र-हमाण ; ( सं ७, ६२ ; १४, ४३ ; स १२६ ) ।

णिम्म इ.पुं [तिर्मथ ] १ विनात ; २ वि. विनात : (भवि)। णिन्त्र हुग न [ तिर्म प्रत ] १ विनास ; २ वि विनास-कारक; ( सुपा ७६ )। स्त्री — पो ; ( सुर १६, १८४ )। णिम्महिअ वि.[ गत ] गया हुया ; ( कुमा )। र्रोणेमाहिअ वि [ निर्माधित ] विनाशित ; ( हेका ४० )। णिमाअन देवा णिस्म । णिम्माइस देखो णिम्माय ; (पि १६१)। णिम्माण सक [निर्+मा] वनाना, करना, रचना । विम्मा-णइ; (हे ४, १६; पड्; प्राप्त )। णिम्माण न [ तिर्माण ] १ रचना, वनावट, कृति ; २ कर्म-विशेष, शरीर के ब्रह्म।पाङ्ग क निर्माण में नियामक कर्म-विशेष ; ( सम ६७ )। णिम्माण वि [ निर्मान ] सान-रहित ; ( से ३, ४१ ) । णिममाणअ वि [ निर्मायक ] निर्माण-वर्ता, बनाने वाला ; (से ३, ४१)। णिम्माणिञ्ज वि ितिमिति । रचित, वनाया हुत्रा ; (कुमा)। णिम्माणिञ वि [निर्मानित] त्रपमानित, तिरस्कृत ; (भिं)। णिम्माणुस वि [ निर्मातुप ] मनुज्य-रहितः ( सुपा ४४४)। स्री—"सी; (महा)। णिम्माय वि [ निर्मात ] १ रचित, विहित, कृत ; ( उन ; पात्र ; बजा ३४ )। २ निरुण, ग्रभ्यस्त, कुराल ; (ग्रीप; कप्प)। "नाहियसत्येषु निम्माया परिवाइया" (पुर १२,४२)। णिम्माव सक [ निर्+मापय् ] वनवाना, करवाना । णिम्मावरः (सण)। कु-जिस्म वित्तः (स्य २,१,२२)। णिम्माविय वि [ निर्मापित ] बनवाया हुया, कारित ; (सुपा २६७ ) । णिम्मिअ वि [ निर्मित ] रचित, बनाया हुआ ; ( ठा ८ ; प्रासु १२७ )। °वाइ वि [ °वादिन् ] जगत् को ईश्व-रादि-कृत मानने वाला ; ( ठा ८ )। णिम्मिस्स वि [ निर्मिश्र ] १ मिला हुआ, मिश्रित। "वंख्ळी स्त्री [ °चल्ली ] अत्यन्त नजदीक का स्वजन, जैसे माता, ्रिवा, भाई, भगिनी, पुत्र और पुत्री 🖟 ( वत्र १० ) । र्णिम्मीसुअ वि [ दे ] श्मश्रु रहित, दाड़ी मूँ छ वर्जितः (पड्)। णिमम्कक वि [निर्मुकत] मुक्त किया गया ; (सुपा १७३)। णिम्मु त्रव पुं [निर्मोक्ष] मुक्ति, छुटकारा ; (विसे २४६८)। णिहन् रुवि [ निर्मू रु ] मृत्त रहित, जिसका मृत काटा गया हो वह ; ( सुरा ४३४ )। णिस्मेर वि [ निर्श्याद ] मर्यादा-रहित, निर्लञ्ज ; ( ठा<sup>.</sup>३,

१ : श्रीप ; सुपा ६ )। णिम्मोअ पुं [ निर्मीक ] कन्युक, सर्प को त्वचा ; (ह २, १८२; भत ११०; सं १, ६० )। णिम्मोअणी स्री [ निर्मोचनी ] क-चुक, निर्मोक ; ( उत्त १४, ३४ )। णिम्मोडण न [ निर्मोटन ] विनारा ; (मै ६१ )। णिम्मोल्ल वि [ निर्मू त्य ] मूल्य-रहित ; ( कुमा )। णिम्मोह वि [ निर्मोह ] म.ह-रहित; ( कुमा ; श्रा १२) । णिरइ सी [ निऋंति ] मूजा नत्तत का अधिष्ठायक देव ; ( ठा २, ३ )। णिरइयार वि [ निरतिचार] ब्रतिचार-रहित, दूषण-वर्जित ; (सुपा १००)। णिरइसय वि [ निरतिशय ] अत्यन्त, सर्वाधिक ; (काल) ! .गिर्राहें आर देखा **णिरइया**र ; ( सुग १०० ; रवण ४८)। णिरंकुस वि [ निरङ्करा ] बंकुरा-रहित, स्वच्छन्दो ; (कुमा; श्रा २८ )। णिरंगण वि [ निरङ्गण ] निर्नेष, नेप-रहित , ( श्रीप ; उव : गाया १, ११--पत्र १७१ )। णिरंगी स्ती दि ] सिर का अत्रगुण्ज, घूँगः ; ३9; २, २०)। णिरंजण वि[निरञ्जन]निर्लेप,लेप-रहित; (स ४८२; कप्प)। णिरंतय वि [ निरन्तक ] बन्त-रहित ; (उप १०३१ टो)। णिरंतर वि [निरन्तर] अन्तर रहित, व्यवधान रहित; (गउड; हे १, १४)। णिरंतराय वि.[निरन्तराय ] १ निर्विध्न, निर्वोध ; १ व्यवधान-रहित, सतत ; "धम्मं करेह विमलं च निरन्तरायं" ( पउम ४४, ६७ )। णिरंतरिय वि [ निरन्तरित ] ब्रन्तर-रहित, व्यवधान-रहित; (जीव ३)। णिरंत्र वि निरम्भ ] छिर रहित ; ( विक ६० )। णिरंबर वि [ निरम्बर ] वस्न रहित, नम्न ; ( भ्रावम )। णिरंभा स्नी [ निरम्भा ] एक इन्द्राणी, वैरोचन इन्द्र की एक ब्राय-महिषी ; ( ठा ४, १ ; इक )। णिरंस वि: निरंश ] अंश-रहित, अविषड, संपूर्ण ; (विस)। णिरक्क पुं [दे ] १ चोर, स्तेन ; २ प्रष्ठ, 'पीठ ; ३ वि. 🗸 स्थित ; (दे ४, ४६)। णिरिक्कय वि [निराकृत] अपाकृत, निरस्त ; (उत ६,४६)। णिरक्ख सक [ निर्+ईक्ष्] निरोत्तंण करना, देखना।

"तोवि ताव दिद्वीए णिर-णिरक्खइ ; ( हे ४, ४१८)। विखज्जा" ( महा )। णिरक्खर वि [निरक्षर ] मूर्ख, ज्ञान-रहित ; (कप्यू ; 'वज्जा १४८ )। णिरग्गल वि निर्गल ] १ रुकावट मे रहित ;. ( सुपा १६२ ; ४७१ )। २ स्वच्छन्दी, स्वैरी, निरंकुश; (पात्र)। णिरच्चण वि | निरर्चन | ग्रर्चन-रहित ; ( उव ) । णिरट्ट ) वि [ निरर्थ, °क ] १ निरर्थक, निञ्प्रयोजन, णिरद्वग ∫ निकम्मा; (उत्त २०)। रं न प्रयोजन का श्रभावः ''णिरहगिम्म विरश्रो, मेहणाश्रो सुसंवुडो'' (उत्त २,४२)। णिरण वि ितिऋण ] ऋण-रहित, करज से मुक्त ; (सुपा ४६३ ; ४६६ )। णिरणास देखो णिरिणास = नश्। णिरणसाइ ; (हे ४,१७८) णिरणुकंप वि [निरनुकम्प] अनुकम्पा-रहित, निर्दय ; ( णाया १, २; बूह १ )। णिरणुक्कोस वि [निरनुकोश ] निर्दय, दया शन्य ; ( गाया १, २ ; प्रासु ६८ )। णिरणुताव वि [निरनुताप] पश्चात्ताप-रहित ; (णाया १,२)। णिरणुताचि वि निरनुतापिन् । पश्चात्ताप-वर्जित ; (पव २७४)। णिरत्थ वि ि निरस्त ] अपास्त, निराकृत ; ( वव ८ )। ) वि [ निरर्थ, °क ] अपार्थक, निक्रम्मा, निष्प्र-• णरत्थग रियोजन ; ( दे ४, १६ ; पडम ६४, ४ ; परह णिरत्थय ) १, २; उव; सं ४१)। णिरप्प अक स्था ] वैठना । णिरप्पइ ; ( हे ४, १६ )। भूका-- णिरप्पीत्रं ; ( कुमा )। णिरप्प पुं [दे] १ प्रष्ठ, पीठ; २ वि. उद्देब्टित; (दे ४,४६ )। णिरभिग्गह वि [ निरभिग्रहं ] श्रभिग्रह-रहित ;( श्रा १ ६)। णिरभिराम वि [निरभिराम] असुन्दर, अचारु; (पगह १,३)। णिरभिलप्प वि [निरभिलाप्य ] अनिर्वचनीय, वाणी से वतलाने को अशक्य ; (विसे ४८८ )। णिरभिस्संग वि निरभिष्वङ्ग । श्रासक्ति-रहित, निःस्पृहः (पंचा २, ६)। णिरय पुं [ निरय ] १ नरक, पाप-भोग-स्थान ; (ठा ४, १; ब्राचा ; सुपा १४० )। २ नरक-स्थित जीव, नारक; ( ठा १०)। °पाल पुं [°पाल] देव-विरोष; (ठा ४,१)। °ावलिया स्त्री [ "विलिका] १ जैन त्रागम-त्रन्थ विशेष; (निर १, १)। २ नरक-विशेष; (पगण२)। ३ नरक जीवों को दुःख देने

वाले देवों की एक जाति, परमाधार्मिक देव ; (पण्ह १, १)। णिरय वि [ निरत ] श्रासक्त, तत्पर, तल्लीन; ( उप ६७६; उव ; सुपा २६ )। णिरय वि [ नोरजस् ] रजो-रहित, निर्मल ; ( भग गुण **505)**1 णिरव सक [बुभुक्ष] खाने की इच्छा करना । णिरवड्; (पड्)। णिरव सक [ आ + क्षिप् ] श्रानिप करना । णिरवइ; (पड् )। णिरवइक्ख वि [ निरपेक्ष ] श्रपेत्ता-रहित, निरीह, निःस्पृह; (विसे ७ टी)। णिरवकंख वि [ निरवकाङ्श ] स्पृहा-रहित, निःस्पृह; ( ग्रीप )। णिरवकंखि वि [निरवकाङ्क्षिन्] निःस्टहः (गाया १,६)। णिरवगाह वि [ निरवगाह ] अवगाहन रहित; ( पड् ) । णिरवग्गह वि [ निरव्रप्रह ] निरंकुश, स्वच्छन्दी, स्वैरी ; (पात्र )। णिरवञ्च वि [ निरपत्य ] अपत्य-रहित, निःसंतानः ( भगः सम १४०)। णिरवज्ज वि [ निरवद्य ] निर्दोष, विशुद्ध ; ( दस ४५०० ; सुर ८, १८३)। णिरवणाम देखो णिरोणाम; ( उव )। णिरवयक्ख देखो णिरवइक्ख ; ( णाया १, ६ ; पडम २, & à ) i णिरवयव वि निरवयव ] अवयव रहित, निरंश ; (विसे)। णिरवयास वि [ निरवकाश ] अवकाश-रहितः (गउड )। णिरवराह वि [निरपराध] भ्रपराध-रहित, वेगुनाह ; (महा)। णिरवराहि वि [ निरपराधिन् ] ऊपर देखो ; ( भ्राव ६ )। णिरवलंब वि [ निरवलम्ब ] सहारा रहितः ( पण्ह १,३ )। णिरवलाव वि [ निरपलाप ] १ अपलाप-रहित ; २ गुप्त वात को प्रकट नह। करने वाला, दूसरे को नहीं कहने वाला ; (सम ४७)। **फिरवसंक** वि [निरपशङ्क ] दुःशङ्का-वर्जित ; ( भविं<sub>)</sub>)। णिरचसर वि [ निरवसर ] प्रवसर-रहित ; ( गउड ) रे. णिरवसाण वि [ निरवसान ] अन्त-रहित ; ( गउड )। **णिरवसेस** वि [ निरवसेस ] सव, सकत ; ( हे १, १४ ; षड्; से १, ३७)। णिरवाय वि [:निरपाय ] १ उपदव-रहित, विम्न-वर्जित, २ निर्दोष, विशुद्ध ; (श्रा १६ ; सुपा: २०४)।

```
णिरविक्स देखो णिरवङ्क्स, (श्रा ६; उव; पि
णिरवेक्ख { ३४१ ; से ६; ७४; स्त्र १, ६ ; पंचा ४;
णिरवेच्छ । निवृ २० ; नाट—चैत २४७ )।
णिरस सक [ निर्+अस्] अपास्त करना । शिरसदः (सर्ग)।
र्णिरसण वि [ निरशन ] ब्राहार-रहित, उपोषित ; ( उव ;
  सुपा १८१ )।
णिरसि वि निरसि विद्यारहित ; ( गउड )।
णिरसिअ वि [निरस्त ] परास्त, श्रपास्त ; ( दे ४, ४६ )।
णिरहंकार वि [निरहंकार ] गर्व-रहित ; ( उव )।
णिरहारि वि [निराहारिन् ] आहार-रहित, उपोषित; "हवउ
ं व वक्कलधारी, निरहारी वंभ्चेरवयधारी " (सुपा २४२ )।
णिरहिगरण वि [ निरधिकरण ] अधिकरण-रहित, हिंसा-
रहित, निर्दोष ; ( पंचा १६ )।
णिरहिगरणि वि [ निरधिकरणिन् ] अपर देखो ;..( भग
  94, 9)1
णिरहिलास वि [निर्भिलाप] इन्छा-रहित, निरोह; (गउड)।
 निराइअ वि [निरायत ] लम्बा किया हुआ, विस्तारितः
  (से ४, १२ ; ७, ३६ )।
शिराउह वि [ निरायुध ] त्रायुध-वर्जित, निःशस्त्र ; (महा)।
 णिराकर) सक [निरा + हा १ निषेध करना । २ दूर करना,
्णिरागर ∫ हटाना । ३ विवाद्का फ्रैसला करना । निरा-
  करिमों ; ( कुप्र २१४ )। संक्र-णिराकि इच ; ( सुत्र
   9,9, 9; 9, 3, 3; 9, 99),1
 णिरागरण न [निराकरण] १ नियेघ, प्रतिवेघ । ३ केंसला,
 निपटारा ; (स ४०६)।
 णिरागरिय वि [ निराकृत ] हटाया हुआ, दूर किया हुआ;
   (पलम् ४६, ४१; ६१, ४६)।
 णिरागस वि [ निराक्षे ] निर्धन, रङ्क ; ( निवू २ )।
 णिरागार वि [ निराकार ] १ आकृति रहित । २ अपवाद-
   रहित ; (धर्म २)।
 णिराणंद् वि [निरानन्द्] आनन्द रहित, शोकातुरः (महा) ।
 णिराणिड (अप) अ निधित,
                                  नक्की ; (कुमा)।
े णिराणुकंप देखो णिरणुकंप ; "णिनिकवणिराणुकंपो आसु-
   रियं भावणं कुणइ" ( ठा ४, ४ ) , "ब्रह सो णिरा प्र
   (संया ८४ ; पडम २६, २४ )।
  णिराणुवित्त वि [ निरनुवर्तिन् ] १ अनुसरण नहीं करने
 ं वाला : २ सेवा नहीं करने वाला ; ( उव ) ।
  णिराद वि [ दे ] नष्ट, विनाश-प्राप्त : (दे ४, ३०)।
```

```
णिराबाध ) वि [ निरावाध ] त्रावाधा-रहित, हरकत-
णिरावाह ∫ रहित ; (अभि १११ ; सुपार४३ : ठा १०
 आव ४ ) १
णिरामगंध वि [ निरामगन्ध ] दूषण-रहित, निर्दोप चारित्र
 वाला ; ( आचा ; सुअ १, ६ )।
णिरामय वि [निरामय ] रोग-रहित, नीरोग ; (सुपा५७५)।
णिरामिस वि [निरामिष] श्रासक्ति होन, निरीह, निरिभण्बङ्गः
 ''ग्रामिसं सन्त्रमुज्मिता विहरिस्सामो णिरामिसा'' ( उत
णिराय वि [ दें ] १ ऋज, सरल ; ( दे ४, ४० ; पात्र )।
 २ प्रकट, खुलां ; ३ पुं रिपु, शन् ; ( दे ४, ४० )।
 वि लंम्बां कियां हुआ ; (से २, ४०)।
णिरायंक वि [ निरातङ्क] आतङ्क-रहित, नीरोग ; (औप)।
णिरायरिय दैस्रो णिरागरिय ; ( पडम ६१, ४६ )।
णिरायव वि [ निरातप ] ब्रातप-रहित ; ( गउड )।
णिरायार देखो णिरागार ; ( पडम ६, ११८ )।
णिरायास वि [ निरायास] परिश्रम-रहित ; (पण्ह २, ४)।
णिरारंभ वि [निरारम्भ] श्रारम्भ-वर्जितः (सुपा १४०: गउड)।
 णिरालंब वि निरालम्ब ] आलम्बन-रहित ; (गा ६५ ;
  ब्रारा = )।
 णिरालंबण वि [ निरालम्बन ] त्रालम्बन-रहित ; ( भ्रीप;
  र्णाया १, ६)।
 णिरालय वि [ निरालय ] स्थान-रहित, एक्स स्थिति नहीं
  करने वाला ; ( औप )।
 णिरांछोयं वि [ निरालोक ] प्रकाश-रहित ; (निरं१, १)।
 णिरावकंखि वि [ निरवकाङ्क्षित ] आकाङ्चा-रहित,
  'नि:स्पृहः ( स्त्र १, १०:) ।
 णिरावयक्ख वि [ निरपेक्ष ] अपेन्ना-रहित, निरीह ;'(खाया
   १, १; ६; भत १४८)।
  णिरावरेण विं [ निरावरण ] १ प्रतिवन्धक-रहित ; (श्रीप)।
    २ नम्र ; ( सुर १४, १७८ )।
  णिराचराह वि [निरपराध] अपराध-रहित ; ( सुपा४२३)।
  णिराविक्ल) देखो णिरावयक्ल ; "विसएस खिराविक्ला
  णिराचेक्ख 🖔
                तरंति संसार-कंतारं" ( मत्त ४६ ; परम
    ٤, ۵ ; ۹۰۰, ۹۹ ) ١.
  णिरास वि [ निराश ] १ आशा-रहित, हतास ; ( परम
   `४४, १६; दे४, ४८; संदि १६) । रन आशा का
    यभावः ( पषह १, ३ )।
```

णिरास वि दि ] नृशंस, कूर ( पड )। णिरासंसं वि [ निराशंस ] माकाङ्चा-रहित्, , निरोह ; ( सुपा ६२१ )ू। णिरासय वि [निराश्रय] निराधारः ( वर्जा १५२ )। ( सुपा ६२१ ,)ा णिरासव वि [-निराश्रव ] बाश्रव-रहित, कर्म वन्धन के कारणों से-रिहत ; (पण्ह २, ३)। णिराह वि [ दे ] निदय, निष्कृत्ण , (दे ४, ३५ णिरिअ वि दि] अवरोषित, वाकी रखा हुआ ; (दे ४, ३५)। णिरिंक वि [ दे ] नत, नमा हुआ ; ( दे ४, ३० )। िंगिरेंगीं [ दें ] देखी पीरेंगी ; ( गउड़ ) 1 े णिरिधेण वि [निरिन्धन ] इन्धन-रहित ; (भग् ५, १)। णिरिक्ख सक [ निर्+ईश्र] देखना, अवलोकन करना । णिरि-क्ला, गिरिक्लएं ; (सण ; महा )। वह-णिरिक्लंत, णिरिक्समाण ; (सण ; इप २११ हो ) । संक - णिरि-क्खिं मुं (स्प) । क्र-्णिरिक्खं णिज्जुः (क्प्पू)। णिरिक्खण न [ निरीक्षण ] अवलोकन ; (गा. १४०)। णिरिक्षणा स्त्री [ निरोक्षणा ] अवलोकन, प्रतिबेखना ; ्रिजीव ३ )। 'णिरिक्खिश वि [ निरीक्षित ] मॉलोक्ति, दृष्ट ; ( ् ( झोष ३) । पुडस ४५, ४५ ) । णिरिग्ध संक [ नि-ली ] १ ब्राल्ड व करना णिरिण वि [निऋण] ऋण मुक्त, उद्युष ; (ठा ३, १) णिरिणास सक [गम्] गमन करना । विशिधास 8, 9£3,) 12 णिरिणास सक [पिष्] पोसना । णिरिणासुरः (हे४, १८४)। णिरिणास अक [नश] प्लायने करना, भागना । णिरिणासर; (हे ४, १७६; कुमा ) णिरिणास्त्रिअ वि [ गत ] गया हुआ, याते : (कुमा )।-णिरिणासिय वि.[ पिष्ट ] पीता हुआ ; ( कुमा )। णिरिणिज्ज सक [ पिष्] पासना । विरिविजन्द ; 8, 95k ) 1 णिरिणिंक्जिअ वि [ पिष्ट ] पीसा हुआ है ( कुमा ) णिरिति स्ति [ निरिति ] एक रात्रि का नाम ; ( कप्प णिरोह वि [ निरोह ] निष्काम, निःस्ट्रह ; ( कुमा ४२१)।

णिरुं ( ब्रप ) झू, निश्चित, नक्की ; ( है ४, ३४४ ३ सुपा महे भ्रमुवि ) । हिन्दु कर हुई रिक्टि है है णिरुअ देखो णिरुज ; (विसे ११५६ ; सुपा ४४६ )। णिहर्देकय वि [ निरुजीकृत ] नीरोग किया गया 🔑 ( उप १६७ टी )। णिरुभ सक िनि-रुध्ी निरोध फरना, रोकना ि णिरुभई; ू (ुत्रोप ) । केवकु - णिरु समाण, णिरु संतः (सः ४३ १ । महाः) संक् ्रिणिरुं भरताः ; (सूत्रे १, १४, २ )। क्र णिर भियल्व, णिरुद्धल्वः ( सुपा ४०४; विसे ३०८१ )। णिरु भुण, नः ितिरोधन 🎝 .. ब्रह्मान, रुकावटः, ( सुत्र -तु१, १: स्थिति ) । ः १ । १ । १ । णिरुक्कंठ वि [ निरुत्कण्ठ ] उत्कण्ठा-रहित, निरुत्साह : ा ( नाट ) १८७४ ( अर्थिता ( ) णिरुघ देखो णिरिग्घ । णिरुघर ; ( वृह् ) । णिरुच्चार वि [ निरुच्छार ] १ उच्चार—पुरीषोत्सर े लिए लोगों के निर्गमन से विजित, (णाया १,५- पत्र १४६) । २ पालाना जाने से जो रोका गया हो ; (पण्ह १, ३ ) । • णिरुच्छव वि [ निरुत्सर्व ] उत्सव-रहित ; ( ग्रामि१८९) । , णिरुच्छाह वि निरुत्साह] उत्साह-होन ; (से १४, ३४) । ंणिरुज विं िनरुज । १३ रोग-रहित । १ र ने रोग का अभावे। १८३°सिख नि[िशिखे-]-एक प्रकार की तपश्चर्या 🕫 रे(पवर ०५)। णिरुज्जम वि [ निरुद्यमः विद्यमः देहिते, श्रीलसीः 🖟 (उंव ; िसंदेश देखेंगे इन्हरों) है। है। असे एक अधिकार णिरुद्वाइ वि निरुत्थायिन ि नहीं 'उठने वालों रिंडित क्षा के के हैं। का के कहा है अर्थ कर है की का किस्से की निरुत्त वि [ निरुक्त ] १ उक्त, कथित ; (सत ७१) । २ न निश्चित उक्ति ; "("अणु")। ३ , व्युत्पति ; ( विसे ें र ; ६६२ ) । ४ वैदाङ्ग शास्त्र-विशेष ; ( ग्रीप )। णिरुत्त किवि [दे] १ निश्चित, नक्की, चोक्कस है के, इन्ने, पर्जम १६, ३२ , कुमा , सण, भवि ), "तहिव मर्रे निरुत पुरिसी संपत्थिए कालें" ( पंडेस५१, ६१ ) [-वे निधिन्त, चिन्ता-रहित; (कुमा)। Grap Grap Grap णिरुत्तत्त वि [ निरुत्तस ] विरोष ताप-युक्त, सुत्तम ; (उन्)। णिरुत्तम वि [ निरुत्तम ] अखन्त अष्ट (काल )। णिरुत्तर वि [ निरुत्तर ] उतुर-रहित विया हुआ, परास्त ; ( धर १२, ६६ र)। णिरुत्ति सी [ निरुक्ति ] न्युत्पति ; (विसे ६६२)।

णिरुत्तिअ वि [नैरुक्तिक] व्युत्पति के अनुसार जिसका अर्थः क्या जाय वह राव्द ; (अणु)। णिरुद्दर वि [निरुद्दर] छोटा पेट वाली, अनुदर्ग हो सी रा: िं रेस्ट्र वि [ निरुद्ध ] १ रोका हुआ ; ( राया १, १ ) ष्पावृत, ष्पीच्छादित ( (संग्र १) के ३, ३ ) । ३ पु मत्स्य की एक जाति ; (कप्प)। णिरुभंत( रिकारी ) : क्षारिकी हिंदी है कि स्कूरिकी पिरुल्डि: बंबी [ दे :] क्रम्मीरमःकी आकृति वाली ुएक जन्तुः 🌮 (दे ४, २५) के विकास ( १८० हर हैं ) णिरुविक्द देखे पिरुविक्दहरू (भूग ) 🗓 🤊 👯 🛒 🗟 **पिरुवक्तम् वि िनिरुप्तस्य ]ः १ जो कम् न**िर्वेशा जा सके र बह (च्यायुक्य ); (:सरे २; अ३३; स्प्री।२५,४०)।। र विर्धा रहित, (्रम्बन्याधार्ज्)) ! नियंनिस्त्वन्त्रसर्विक्त्रसमुक्कंतसम्गन-रिख्युंक्को; १९५ (अपा (३६) ) त १००० १००० १००० १००० पिरुवक्कयः वि 🔁 झं छत्र नहीं किया हुयी; (दे ४, ४५)। **प्रिह्विकट्ट** वि 🌓 निरुपिक्छे**प्र**ी प्रेसेश् बर्जित, द्वेःस रहित) THURSON DE METERSPESON TOUT TO COLOR णिरुवक्केस वि [निरुपक्लेश ] शोंकः मादि होतों से तहितं (वाक्ष्र) । हा क्षानिक हो १६६८ विकास क्षित्र हो । विकास क्षित्र हो सामने वाला, अत्युपकार नहीं करने वाला; ( आवस ) । 🔆 🔆 🥱 📑 णिरुवर्गाह वि [ निरुपग्रह ] उपकार नहीं करने वालाः (क् णिरुवद्दाणि वि [निरुपस्थानिन्] निरुपमी, श्रावसी, (श्राचा) णिरुवद्दव वि [ निरुपद्रव ] इपद्धन-रहित, आवाधा-वर्जित ( औप ) । णिख्वम वि [ निरुपम ] अ-समान, अ-साधारण ; ( औप महा )। णह्वयरिय वि [ निरुपचरित ] विस्तिविक, तेण्युः ( णोया णिहवयार वि [ निरुपकार ] उपकार-रहितः ( उव ) । णिरुवलेव वि निरुपलेप क्षेप-वर्जित, ग्र-लिप्तः (कप्प)। "स्यणमिव णिरुवलेवां" ('पंडमं १४, ६४)।' णिरुवसम्म वि [ निरुपसर्ग] १ उपसर्ग-रहित, उपदेच वर्जित; ( सुपाँ २८७ ) । र पु. मोत्त, सुक्तिः ( पुंडुः धर्म २ ) ।

व ने उपसर्ग का अमान ; (वर्व ३०) ।

णिख्वहय वि [ निरुपहत ] १ उपवात-रहित, अन्तत ; (भग (१) १ ),। १ रुकावेट से शुन्य, अ-प्रतिहत; (छप्। १९५)। णिरुवहि वि निरुपिधी माया-रहित, निष्क्रियः, (दसनि ६)। णिरुवार सर्क श्रिही शहण करना शिक्षास : (ह णिस्वारिअ वि [ गृहीत ] उपात, गृहीत, (इसा ) णिरुवालंभ वि.[निरुपालम्भ] उपालम्भ शहुन्यः (गर्वहर्षः) णिरुव्विगा वि [ निरुद्धियः ] उद्वेग-रहितः ( 9-- पत्र ६ ') 🎏 णिरुस्साह वि [निरुत्साह] उत्साह-होन, (सम १,४,१)। णिरूव सक [नि + रूपयू] १ विचार कर कहना । र विवेचन करना । इ देखना । ४ दिखलाना । ४ तलारा करना । निरू वेद्रः (महा )। वक्र णिरुवित, निरुवमाणः (सर १६, '२०१' ; कुप्र, २०१) । सह — णिरुविकणः ('पचा 📛 ) । क्र-णिरुवियव्वः (पंचा ११)। ( कुप्र २०५ ) । णिकवण न [ निकपण ] १ विलोकत, निरीन्तर्ग ; ( उप ३३७)। र वि दिखलाने वाला । स्री — पी ( पंडमे णिरूवणया स्त्री [ निरूपणा ] निरूपण ; ( उप ६३० ) । णिक्वाविञ् वि [ निक्षित ] गवेषित जिस की खोज कराई गई हो वह । (स १३६; ७४२ )। णिकविन वि[ निकंपित ] १ देखां हुमा ; ('से १२, १३; सुपा है ३ ) । र आलोचना कर कहा हुआ , द विवेचित, प्रतिपादितः (हे २, ४०)। ४ दिखलायाः हुआः १ गवेषितः (प्रारू)। णिरुसुअ वि [ निरुत्सुक ] उत्कादा-रहित ; ( गंडड ) । णिरुह पु [ निरुह] अनुवासना विरोध, एक तरह का विरेचन; ( गाया १, १३ )। णिरेय वि [ निरेजस्य ] निष्करण, स्थिर, (अग २४, ४)। णिरेयण वि निरेजन निरंचल, स्थिर ; ( कप्प ; ब्रोप)। **णिरोणाम पुं निर्वनाम् निव्रता-र**हित, गर्वित, उद्धतः(उव)। णिरीय वि निरीग ] रोग-रहित : ( झीप: णाया १, १ ) 1 **णिरोव** पु [दे ] बादेश, बाज्ञा, स्तन्ता ; ( सुपा २२४ ) । णिरोव्यार वि िनिरुपकार) उपकार को नहीं मानने वाला (अ) १९३ मां )। णिरोचयारि वि [ निरुपकारिन् ] अपर देखी ; ( उवं ) । णिरोविश देखों णिरुविश्व ; ('सुपा ४४६ ; महा )

```
णिरोह पुं [निरोध] रुकावट, रोकना; (ठा ४, १; ग्रीप; पात्र)।
  णिरोहग वि [ निरोधक ] रोकने वाला ; ( रंभा )।
  णिरोहण न [ निरोधन ] रुकावट ; ( पएह १, १ )।
  णिलंक पुं [ दे ] पतद्ग्रह,पिकदान, ष्टीवन-पात्र; ( दे ४,३१)।
  णिलय पुं ि निलय ] घर, स्थान, श्राश्रय ; ( से २, २ ; गा
   ४२१ ; पात्र )।
  णिलयण न [ निलयन ] वसति, स्थान ; ( विसे )।
  णिलाड न [ ललाट ] भाल, कपाल ; ( कुमा )।
  णिलिअ देखो णिलीअ । णिलि अइ ; ( पड् ) ।
  णिलिंत नीचे देखो ।
  णिलिज्ज ) सक [नि+ली ] १ त्रारलेप करना, भेटना।
  णिलीअ 🕽 २ दूर करना । ३ त्रक छिप जाना । णिलिज्जइ,
   णिली अइ; (हे ४, ४४)। णिलिज्जिज्जा; (कप्प)।
   वक्र—णिलिंत, णिलिज्जमाण; णिलीअंत, णिलीअमाण
                            प ४७४ )।
  (कप्प; सुझ २, २; कुमा
 णिलीइर वि [ निलेतु ] ब्राश्लेष करने वाला, भेटने वाला ;
 . ( कुमा ) ।
 णिलुक्क देखो णिलोभ । णितुक्कइ; (हे ४, ४४ , षड् )।
  वकु-णिलुक्कंत ; (कुमा)।
 णिलुक्क सर्व | तुड् ] तोड़ना । यिलुक्कर; (हे ४, ११६)।
्णिलुक्क वि [दे निलीन ] १ निलीन, ख्र छिपा हुत्रा,
  प्रच्छन्न, गुप्त, तिरोहित ; ( खाया १, ५ ; से १४, २ ; गा
  ६४ ; सुर ६, ४ ; उव ; सुपा ६४० )। २ लीन, आसक ;
  (विवे ६०)।
 णिलुक्कण न [ निलयन ] छिपना; ( कुप्र २५२ )।
 णिल्लंक [ दे ] देखो णिलंक ; ( दे ४, ३१ )।
 णिल्लंखण न [निलाञ्खन] शरीर के किसी अवयव का छेदन:
   ( उवा ; पडि )।
 णिल्लच्छ देखो णेल्लच्छ ; ( पि ६६ )।
 णिल्लच्छण वि [ निर्लक्षण ] १ मूर्ब, वेवकूक; (उप ७६७
   टी )। २ अपलच्च वाला, खराव ; ( श्रा १२ )।
 णिहळज्ज वि [निर्रुज्ज] लज्जा-रहित ; (हे २,१६७; २००)
 णिल्लिजिम पुंसी [ निर्लिजिमन् ] निर्लिज्जपन, वेशरमी ;
   (हे १, ३४)। स्त्री— °मा; (हे १, ३४)।
 णिल्ळस अक [ उत् + छस् ] उल्लसना, विकसना । ग्रिल्ल-
   सइ ; (हे ४, २०२)।
 णिल्ळसिंअ वि [ उल्लस्ति ] उल्लास-युक्त, विकसित ;
 ् (कुमा )।
```

```
'णिल्लिसिअ वि [ दे ] निर्गत, निःसत, निर्यात; (दे ४,३६)।
णिल्लालिअ वि [ निर्लालित] निःसारित, वाहर निकाला
 हुआ; ( गाया १, १; ५—पत्र १३३; सुर १२, २३४
 महा )।
णिल्लुंछ सक [ मुच् ] छोड़ना, त्याग करना ।
                                         गिल्लं छद्
 (हे ४, ६१)।
णिल्लुंछिअ वि [ मुक्त ] लक्त, छोड़ा हुम्रा ; ( कुमा )।
णिल्छुत्त वि [ निर्लुप्त ] विनाशित ; ( विक २४ )।
णिल्लूर सक [ छिद्र ] छेदन करना, काटना । णिल्लूरइ :
  (हे ४, १२४)। णिल्लुरह; ( आरा ६८)।
णिल्लूरण न ि छेदन ि छेद, विच्छेद ; ( कुमा )।
णिल्लूरिय वि िछिन्न ] काटा हुमा, विन्छिन्न; "म्रावत-
  विद्दुमाहयनिल्लुरियदवियसंखउलं'' ( पउम ५, २ ४५ )।
णिल्लेच वि [ निर्लेप ] बेप-रहित ; ( विसे ३०⊏३ ) ।
णिल्लेवग युं [ निर्लेपक ] रजक, धोवी ; ( आवू ४.)।
णिल्लेचण न [निर्लेपन] १ मंत को दूर करना ;
 (वन १)। २ वि. निर्लेप, लेप-रहित; (भ्रोध १६ भा )।
 °काल पुं [°काल ] वह काल, जिस समय नरक में एके
 भी नारक जीव न हो ; ( भग )।
णिल्लेविअ वि [ निर्लेपित ] १ लेप-रहित किया हुआ ; २
 विलकुल ख्ट गया हुआ ; (भग )।
'णिल्लेहण न [ निर्लेखन ] उद्वर्तन, पोंछ्ना ; ( ब्राचा
  २, ३, २ )।
णिल्लोभ ) वि [निलीभ ] लोभ-रहित, अ-लुन्ध ; (सुपा
णिल्लोह । ३६१; श्रा १२; भवि )।
णिव पुं [ नप ] राजा, नरेश ; ( कुमा ; रयण ४७ )।
 °तणय वि [ °संचन्धिन ] राज संवन्धी, राजकीय ; (सुपा
 ४३६)।
णिवइ पुं [ नुपति ] ऊपर देखो ; ( हा ३, १ ; पउम ३०,
  ६)। °मग्ग पुं [ °मार्ग ] राज-मार्ग, जाहिर रास्ता ;
 ( पउम. ७६, १६ )।
णिवइअ वि [ निपतित ] १ नीचे गिरा हुत्रा ; ( गाया १,
 ७)। २ एक प्रकार का विष ; (ठा ४,४)।
णिवइत्त वि [ निपतितृ ] नीचे गिरने वाला ; (ठा ४,४)।
णिवच्छण न [ दे ] त्रवतारण, उतारना ; ( दे ४,४० )।
णिवज्ज अक [निर्भपद्] निष्पन्न होना, नीपजना, बनना ।
 णिवज्जइ ; (षड् )।
```

```
णिवज्ज अक [ नि+सद् ] वैठना । णिवज्जषु ; (स ५०६)।
     वक्र-णिवज्जमाणः (स ५०३)। प्रयो-णिवज्जावेइ ;
     (निर १, १)।
   • णिवट्ट अक [ नि+चृत् ] १ निवृत होना, लौटना, हटना ।
     २ रुना। वक्-णिवटंत ; (सुपा १६२)।
   णिवट्ट वि [ निवृत्त ] १ निवृत्त, हटा हुत्रा, प्रवृत्ति-विमुख ।
     २ न, निवृति ; (हे ४, ३३२)।
   गिवदृण न [ निवतेन ] १ निवृत्ति, प्रवृत्ति-निरोध ।
     २ जहां रास्ता वन्द होता हो वह स्थान ; ( गाया १, २-
     पत्र ७६ )।
   णिवड अक [ नि+पत् ] नीचे पड़ना, नीचे गिरना ।
     डइ ; ( उव ; षड् ; महा ) । वक्त—णिवडंत, णिवड-
     माण ; (गा ३४ ; सुर ३, १२७)। संक — णिवडि-
     ं ऊण, णिवडिथं ; ( दंस ३ ; महा ) ।
   णिवडण न [ निपतन ] ब्रधः-पतन ; ( राज ) ।
   णिवडिअ वि [ निपतित ] नीचे गिरा हुआ ; ( से १४,
     ३४ ; गा २३४ ; उप प्ट २६ )।
 ्णिवडिर वि [ निपतितृ ] नीचे गिरने वाला ; ( सुपा
     ४६ ; सण )।
   णिवण्ण वि [ निष्णण ] १ वैठा हुमा ; ( महा ; संथा
     ६५; ७३)। र पुं कायोत्सर्ग-विशेष, जिसमें धर्म आदि
     किसी प्रकार का ध्यान न किया जाता हो वह कायोतंसर्ग ;
     ( ब्राव १)। °णिवण्ण पुं [ °नियण्ण ] जिसमें ब्रार्त
     द्यौर रौद्र ध्यान किया जाय वह कायोत्सर्ग ; ( त्राव १ )।
   णिवण्णुस्सिय वुं [निषण्णोतसृत ] कायोत्सर्ग-विरोष,
     जिसमें धर्म ध्यान और गुक्ल ध्यान किया जाता हो वह कायो-
               . १)।
     त्सर्ग ; `( ं
   णिवत्त देखो णिवट्ट = नि + वृत् । वक्ट — णिवत्तमाण ;
     (वव १ ) । क्र-णिवत्तणीअः ( नाट-शकु १०८ )।
     प्रयो- खिनतानेमि ; (पि ५५२)।
   णिवत्त देखो णिवट्ट=निवृत ; ( पड् ; कप्प )।
े णिवत्तण देखो णिवटण ; ( महा ; हे २, ३० ; कुमा )।
   णिवत्तय वि [ निवर्त्तक ] १ वापिस आने वाला, लौटने
    वाला । २ लौटाने वाला, वापिस करने वाला ; ( हे २,३० ;
     प्राप्त )।
   णिवत्ति सी [ निवृत्ति ] निवर्तन ; ( उव )।
   णिवत्तिअ वि:[ निवर्त्तित ] रोका हुआ, प्रतिषिद्ध ; ( स
     ३६४ ) ।
```

```
णिवत्तिअ वि निर्वर्तित निज्यादित : " निवतिया सव-
 पूया " (स ७६३)।
णिवद्दि देखों णिवत्ति ; ( संन्नि ६ ) ।
णिवन्न देखो णिवण्ण ; ( स ५६०.)।
णिवय देखो णिवड । णिवइज्जा, णिवएज्जा ; ( कप्प ; ठा
 ३, ४)। वक् -- णिवयंत, णिवयमाण; ( उप १४२ टो;
 सुर ४, ६५, कप्प )।
णिवय पुं [ निपात ] नोचे गिरना, अधः-पतन; ( सुर १३,
 1 ( 039
णिवरुण पुं [ निवरुण ] वृज्ञ निरोष; ( उप १०३१ टी )।
णिवस अक [ नि+वस् ] निवास करना, रहना । णिवसइ ;
 (महा)। वह-णिवसंत; (सुपा २२४)। हेह-
 णिवसिउं; ( सुपा ४६३ )।
णिवसण न [निवसन] वस्र, कपड़ा; ( अभि १३६;
 महा ; सुपा २०० ) ।
णिवसिय वि [ निवसित ] जिसने निवास किया हो वह ;
 (महा)।
णिवसिर वि [ निवसितृ ] निवास करने वाला ; ( गउड)।
णिवह सक [ गम् ] जाना, गमन करना । णिवहइ ; ( हे ४,
 9€२)।
णिवह ब्रक [नश् ] भागना, पलायन करना । णिवहइ;
 (हें ४, १७८)।
णिवह सक [पिप्] पीसना। विवहर ; (हे ४, १८४ ;
 वड् )।
णिवह पुंन [ निवह ] समूह, राशि, जत्था ; ( से २, ४२ ;
 सुर ३, ३४; प्रास १४४), "अच्छउ ता फलनिवह" (वज्जा
 982) 1
णिवह पुं [ दे ] समृद्धि, वैभव; ( दे ४, २६ ) 🖫
णिवहिअ वि [ नष्ट ] नाश-प्राप्त 🕫 ( कुमा )।
णिवहिअ वि िपिप्ट ] पीसा हुआ; ( कुमा )।
णिवाइ वि [ निपातिन् ] गिरने वाला ; ( त्राचा )।
णिवाड सर्क [नि + पातय] नीचे गिराना । निवाडेइ ; (स
 ६६०) । वक्र— निवाडयंत, (स ६८६) । संक्र—णिवा-
 डेइता ; (जीव ३)।
णिवाडिय वि [ निपातित ] नीचे गिराया हुआ; ( महा )।
णिवाडिर वि [ निपातियतु ] नीचे गिराने वाला; (सण )।
णिवाण न [ निपान ] कूप या तालाव के पास पशुत्रों के जल
 पीने के लिए बनाया हुआ जल कुगड ; (स ३१२)।
```

```
°साला स्त्री [°शाला ] पशुत्रो का पानी पीलाने का स्थान;
                   了的(j. 388)]新中国域
 ( महा )।
णिवाय देखो णिवाड । णिवायर ; <sup>१</sup>(वर्तमा ) ।
 ,( पि १३१ )।
णिवाय पुं [ दे ] स्वेद, पसीना , ( दे ४, ३४, धुर १२,५)
णिवाय पुं [ निपात ] १ पतन, अर्थः पतन, गिरना है (ेगा
 २२२ ; सुपा १०३ )। २ संयोग, संबन्ध; संबन्ध; संबन्ध
 सिसमुहीए" (गा १४८ ; उत २ ; गर्डड ) । े रे रे चे, अ
 म्रादि व्याकरण-प्रसिद्ध अव्यय ; ( पर्वह २, २ ; सुपा २०३)।
 ४ विनाश ; ( पिंड )।
णिवाय वि [ निवात ] पवन-रहित, स्थिर ; (पण्ह
 स ४०३ : ७४३)।
णिवायण न [ निपातन ] १ मिर्गनी, निर्णतन, इहिनी
 (पण्ह १, २)। २ व्याकरण-प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि, प्रकृति
 आदि के विना ही विभाग किये अखण्ड 'शब्द की निष्पत्ति:
 (विसे २३)।
णिवार सक [ नि+वारय् ] निवारण करना, निषेध करना,
 रोकना । णिवारेइ; ( उव ; महा ) । वक्त- णिवारेत र
 ( महा ) । क्वक - णिवारीअंत, णिवारिज्जमाण
 ( नाट - मुच्छ १४४ : १३४ ) । क्र-णिवारियव्व.
 णिवारेयव्व ; ( सुपा ४८२ ; महा )।
णिवारंग वि [ निवारंक ] निषेध करने चाला, रोकने वाला है
 ( सुर १, १२६ ; सुपा ६३६ )।
णिवारण ने [निवारण ] ने निषेध, क्कावट, (भग ६,३३)।
 २ शीत आदि को रोकने वाला, गृह, वस आदि , "न में
 निवार्षा ब्रात्य, छवित्तार्थं न विज्जाई" ( उत्ते २, ७ )। इ
 वि निवारण करने वाला, रोकने वाली ; "उवसंग्गनिवारणी
 एसो" ( अजि ३८ )।
णिवारय देखीं णिवारग् ; (उपे १३४ टी )।
णिवारि वि [ निवारिन् ] निवारक, प्रतिषेधक ।
 °रिणी; (महा)।
णिवारिय वि [ निवारित ] रोका हुआ, निषद्ध ह
 प्रासं १६६ ) ।
णिवास पु [ निवास ] भ निवसन, रहना ; २
 हेरा ; ( कुमा ; महा )।
णिवासि वि [ निवासिन् ] निवास करने वाला
वाला ; (महा )।
णिविअ देखो णिमिअ=न्यस्त ; (से १२, ३०)।
 वाला ; (महा )।
```

```
णिविद्द देखो णिवद्द ≕ निवृत ;ू ( सण )।
णिविद्व वि [ निविष्ट ] १ 'स्थित, वैटा हुआ ; '( महा
 असिक्त, लीन ; (राज ) ( )
णिविद्व वि [ निर्विष्ट ] लब्ध, उपात, गृहीत है ( ठाँ४, ५ )।
 "केप्पहिइ स्वी" किल्पस्थिति जैन साधु मों को एक वरहे
 का आचार है (की रहेरिय) । विकास
णिविड देखीं "णिविड ; ( पड़ ; है १, २४० )।
णिविडिअ देलो णिविडिय ; ( गेंडडे ; पि २४४)।
णिवित्ति सी निवृत्ति । निवर्तन, उपरम, प्रवृत्ति का अभाव;
 (विसे १०६ दें से ११४) ने रे वापिस लीटना, प्रत्यावतनः
 ( सुपा ३३२ )।
णिविद्ध वि [ दे ] असे कर उठा हुमा; २ निरास, हतास ;
  इ उद्भट, ४ नृशंस, निर्दय ; (दे ४, ४८) 1
णिविस बंक [ नि + विश् ] वैठना । वक् - णिविसंत;
णिविस (अप) देवा णिमिस ; ( भवि )।
णिविसिर वि [ निवेष्ट्र] वैठने वाला ; ( सण्) !
णिवुडू सक [ नि+वर्धय] १ लाग करना, छोड़ना । २ होनि
 करना । वक्--णिवुड्डेमाणे; (युज्ज २) । संक्--'णिवु-
 ड्वित्ता; (:सुज्ज १ ) ।
णिबुङ्कि हो निवृद्धि । वृद्धि का ममाव
र दिन की छोटाई; (भग)
णिवुण देखी णिउण ; ( मच्च ६६ ) ।
णिबुत्त देखी णिबट्ट=निवृत्त ; स ४८८ )।
णिवेञ सक [ नि-वेद्य ] १ सम्मान-पूर्वक शापन करना ]
 र अपीय करना। ३ मालुम करना। कर्म - यिवेइज्जइ; (निवूर्)।
 सँक - णिवेरऊण; '(सं ४६६ ) । हेक - णिवेएड; (५ ची
  १४)। क्र—्णिवेयणीथ ; ( सु १२• )।
णिवेअग वि [ निवेदक ] सम्मान-पूर्वक ज्ञापन करने वाला
 ( सुपा दहन )
णिवेअण ) न [निवेदन ]े १ सम्मान-पूर्वक ज्ञापन
णिवेअणय 🕽 ( पंचा १ ; निवृ ११ )। र नैवेध, देवता
 को अर्थित मन्ने आदि ; ( पर्वम ३२, ८३ ) ।
णिवेंअणा स्त्री [ निवेदना ] ऊपर देखों; (याया १,
 °पिंड पुँ [ °पिण्ड ] देवता की अपित अन्न आदि, नेवैद्य ;
 (निवृ ११)।
णिवेअय देखे णिवेअग ; ( सुपो रे२४ ; स ४१६ ) ।
णिवेइय वि [ निवेदित] सम्मान-पूर्वक ज्ञापित; ( महा; भवि)।
```

पावेद्इत्य वि [ निवेद्दपृत् ] निवेदन करने वाला ; (म्राम रमुष )। इंडाहरीत सहित प्रा<u>र्थेस</u>(अधिक णिवेस सुर्व [नि+वेश्य ] स्थापन करना, वैठाना । सिवेसइ, (णितेषेर : ( सब : कप्प) । संक्र - णिवेसहत्ता, जिवे-्सिंड', णिर्वेसिक्रण, णिवेसिता, णिवेसियः, (इत १८३२ : महा : सण : कप्प: महा )। क्र प्रापिवेसियुव्व: ( सुपा ३६४ ) 1 ( 7 2 7 7 ) 6 7 7 7 णिवेस इं [ निवेश ] १ स्थापन, ग्राधान; (ठा.६; उप प्र २३०) १ प्रवेश; (निव् ४)। ३ ग्रावास-स्थान, डेस; (बृह १)। (वृह प्रा) कि पहाने राजा, जनतती राजा ; (सपा जिन्ह देवें ) कि जिल्हा कि कि कि कि कि कि कि कि णिवेसण न [ निवेशन ] १ स्थान, बैठना ; ( ब्रांचा )। र रे एक ही देखाने वाले अनेक गृह ; (आव ४) [ णिवेसाविय वि [ निवेशित ] वैठाया हुमा ; ( महा ) । र णिव्यं ंन [नीव्र] छदि, पटेल-प्रान्त ;े (दें ४, ४८ ; पात्र) । णिञ्च रा [दे] व क्रिंद) चिहुः र ज्योंज, बहानाः (दे के ४८)। अण्ववनकर वि [दें?] परिहास रहित, सत्यः (कुप्र १६०)। णिञ्चवक्ल वि [ निर्वेल्कल ] बल्क्ल-रहित; ( पि ६५ )। ्णिव्यद्धः देखोरणिव्यस्त् निर्+वर्तय्। सङ्गने णिव्यष्टिताः ( ठा २,४ ) । (णिव्वट्ट (अप ) देखो जिन्चटः ( हे ४,७१२ टि ) ि णिव्यष्ट्रग वि [ निवर्तेक ] बनाने वाला, कर्ता : ( ग्राव४)। ्णिल्विष्टिय वि [ तित्रेतित ] निष्पादित, बनाया हुर्यो ; नहर्षः(अमञ्जादकश्चरः ६) सः । े हे १००० व्यवस्थितः (१५७८) णिव्वड सक [ मुच् ] दुःख को छाडूनान (प्रव्वडक् ; (पड़्)। ्धिप्रवृद्धाः मृक्िम् 📗 १ प्रथम् होनाः जुदा होना 🕮 २ स्पष्ट होना। 'पिव्यडर ; ( हे ४, ६१()पर्कात हो ) ; १७८० । (पाठ्यङ देखो पिव्वल≕निर्+पद्ः ( सुपा १२२ ) ।ःः ःणिवृत्तद्भिः वि.[ भूत ] १ प्रथम् भूतं, जो जुदाः हुमा हो ; ( से ६, ५५ )। २ स्पष्टीभूत, (जा-ज्यक्त्रं हुआ हो ; (सुर णिञ्चडिअ वि [ निष्पन्न ] सिद्ध, हुत, निर्द्धत ; (पात्र ) ; ए ) 'सक्तुप्पती य गुणन्तुया य सम्मं इमीए खिल्बडिया'' ( सुपा १२२ )। 1 ( 187 18 6 18 1 ) 1 णिल्बह वि [दे ] नुमः नेगाः (दे ४, ३५) । जन्म णिट्यण वि [ निर्मण ] बस-रहित, ज्ञत-वर्जित ; ( खाया १,३; ग्रीप)।

णिञ्चण्ण सक [ निर्+वणय् ] १ रलाघा करना, प्रशंसा करना,। - ३ देखना । वहः-- णिव्चण्णंते - (, हे ३, ४४;; खपू १०३१ हो ; महा ) कि हा कि हा कि हा है णिञ्चत्तं सक [ तिर + वंतेय ] वनाना, करना, धिह करना। णिञ्चतेष ; (महा) । संक्र—णिञ्चत्तिकण, णिञ्चत्तेकण, (Mail) 1 Contract of Colored by the contract of णिञ्चत्त सक [ निर्+वृत्तय् ] गोल वनाना, वतुःल करना । ्णिञ्चत्त वि [ निर्मृत्त ] निष्पन्तु रिवित, निर्मितः हु महाः; ग्रीप )। त्राप )। णिञ्चत्त्रण न [ निवर्तन ] निष्यति, रचना वनावद्वार्द्धाः (व्य ष्ट १८६) । अधिकरणिया, शहितरणिया स्त्री-शिधि-करणिको ] सस्र वनाने की किया ; (ठार, १ ;; भगरे, ३)। णिव्वत्तागया े सी [ निर्वतिना ] (अप, देखो); (प्राण्य णिव्यक्तणा 🥠 (३४ ; उत् ३ ) 🕒 💥 🕬 णिञ्चत्तय वि [निर्वर्तक] निष्पन्न करने वार्ला, बनाते वाला; ( विसे १९४३ : स ४६३ : हे २, ३१ ) १ व का १०० .णिङ्बत्ति सी [निर्दृत्ति,] निष्पति, विनिर्माण्यः (विसे ्र••१) । देखो-णिहिंबत्ति । अस्ति अस्ति । णिव्वत्तिय वि [ निर्वितित ] निष्पादित, बनाया हुआ ; - ( स. ३३६.) खर १४, ३२३१; संज्ञि १० ) 🕍 🐃 🔻 णिञ्चत्तिय वि [ निर्वृत्तित] गोलाक्रार किया हुमा; (सा)। णिव्वमिश्र वि [ दे ] परिभुक्त ः (दे ४, ३६ ) । णिब्वयं अक [ निर्+ हु ] शान्त होना, उपशान्त होना। क्र—णिव्वयणिक्ज ; (स ३०१) l णिव्वय वि [ निर्वेत ] १ जपशान्त, शुम-प्राप्तुः (, सम् ा, ४, २)। २ परियत, परियाम-प्राप्त ; (दसनि १०)। णिव्यय वि [ निर्द्भ तः ] बद्ध-रहितः नियम-रहितः : ् पउम र, इन ; तम १६४:टी ) । । विकास के विकास कर कि णिञ्चयणान ( [निर्वेचनः] १ निरुक्तिः ।शब्दार्थ-कथनः ; ( ब्रावम ) । र उत्तर, जवाब : ( ठा १४ ) । ३ ३ वि. ्निरुक्ति करने वाला, निर्वाचकः "जाव दविश्रोवश्रोमो, सप्रिक्ट-मविश्रप्यनिव्वयणो'ँ (सम्म ८) 🗠 🚉 हार्यन्यस्य णिव्वयणिज्ज देखे णिव्चय=निर्+इ। णिव्यर-सक् [-कथय-] दुःख कहनाः। णिव्यरहः (, हे ४, ३)। भूका—णिव्यरही; (कुमा)। कर्म<sub>ल करा</sub> "कह-तिमा निव्वरिज्जर, दुक्खं कंडज्जुएस हिमएग्-। ब्रह्मए पडिविवे व, जिम्म दुक्खं न संवमंह ; ( स ३०६ ) I

```
णिव्वर सक [ छिद् ] छेदन करना, काटना ।
                                          गिव्वरइ ;
   (हे ४, १२४)।
  णिञ्चरण न [ कथन ] दुःख-निवेदन ; ( गा २४४ )।
  णिञ्चरिश्र वि [ छिन्न ] काटा हुन्ना, खिरडत ; ( कुमा )।
  णिव्यलं सक [ मुच् ] दुःख को छोड़ना ।
   (हे ४, ६२)।
  णिव्वल अक [ निर्+पद् ] निष्पन्न होनां, सिंद्ध होना,
   वनना । सिव्वलद्भ ; (हे ४, १२८)।
  णिञ्चल देखो णिञ्चल=चर्। णिञ्चलइ; (हे ४,१०३८)।
  णिव्वल देखो णिव्वड=भू। वक्त-णिव्वलंत, णिव्व-
   लमाण ; (से १, ३६ ; ७,४३)।
िणिव्वलिअ वि [ दे ] १ जल-धौत, पानी से धोया हुआ ; २
   प्रविगणित ; ३ विघटित, वियुक्त ; (दे ४, ४१)।
  णिञ्चव सक [ निर्+चापय् ] ठंडा करना, बुम्माना । णिञ्च-
   विहि; (स ४११)। णिव्यवसु; (काल)। वक्र-
   णिव्यवंतः (सुपा २२४)। ह--णिव्यवियञ्यः
    ( सुपा ३६० )।
  णिञ्चवण न [ निर्वापण ] १ बुक्ताना, शान्त करना ; २
   वि शान्त करने वाला, ताप को वुम्ताने वाला; (सुर ३,२१३७)।
  णिव्वविक्ष वि [ निर्वापित ] वुक्ताया हुत्रा, ठंडा किया
   हुआ ; ( गा ३१७ ; सुर २; ७४ )।.
  णिव्वह श्रंक [निर्+वह ] १ निभनो, निर्वाह करना, ८पार
   पड़नाः। २ आजीविका चलाना। णिव्यहइ ; ( स १०५;
   वज्जा है )। कर्म — शिब्बुब्भइ : ( पि १४१ )। वकु-
   'णिञ्चह्तं ; ( श्रा १२; कुप्र ३३) । कृ—निञ्चहियध्वः
    ( कुप्र ३७४ )।' -
  णिञ्चह सक [ उद + वहू ] १ धारण करना । १ ऊपर
   उठाना । यिञ्वहद्द ; ( पड् ) । <sup>1</sup>
  णिव्वहण न [निर्वहण] निर्वाह; (सुपा १७४; कुप्र ३७४)।
√णिञ्चहण न [दे] विवाह, सादी;(दे४, ३९)।
 · णिट्वा अक [ वि+श्रम् ] विश्राम करना । णिव्वार ; ( हे
    ४, १५६))। वक्च--णिञ्चाअंतः (से ८, ८)।
  णिञ्चाघाइम वि [निञ्योघातिम ] व्याघात-रहित, स्त-
    लना-रहित ; ( भ्रौप )।
   णिञ्चाघाय वि [निञ्चाघात ] १ व्याघात-वर्जित् ;
    ( गाया १, १; भग; कर्प) । २ न व्याघातका अभाव ;
   णिव्वाघाया सी [ निर्व्याघाता ] एक विद्या-देवी; ( पड-
```

```
म ७, १४४ )।
णिब्बाण न निर्वाण । १ मुक्ति, मोन्न, निर्दृति ; (विसे
  १९७५ )। र सुख, चैन, शान्ति, दुःख-निवृति ; "निउ-
 णमणो निव्वाणं सुंदरि निस्संसयं कुणइ" ( उप ७२८ टी ;
 पडम ४६, १६ ) । ३ वुमाना, विध्यापन; ( आवं ४ ) 🔀
 ति वुमा हुआ ; " जह दीवो णिव्वाणो" (विसे १९६१;
 कुप्र ४१)। ४ पुं ऐरवत वर्ष में होने वाले एक जिन-देव
 का नाम; (सम १५४)।
′णिव्वाण न [दे] दुःख-कथन् ; (दे४,३३)। ृ
णिञ्चाणि पुं [ निर्वाणिन् ] भरतवर्ष में अतीत उत्सिर्पणी-
 काल में संजात एक जिन-देव ; ( पव ७ )।
णिव्वाणी स्त्री [निर्वाणी ] भगवान् श्री शान्तिनाय की
 शासन-देवी ; ( संति १ ; १० )।
णिज्वाय वि [ निर्वाण ] वीता हुआ, व्यतीत ; ( से १४,
णिव्याय वि [ विश्रान्त ] १ जिसने विश्राम किया हो वह ;
  (कुमा)। २ सुखित, निर्वृत; (से. १३, २३)।
णिञ्चाय वि [ निर्वात ] वायु-रहित ; ( णाया १, १)
  भीप )।
णिञ्चालिय विः [भावित] पृथक् किया हुमा ; ( से १४,
  ५४ )।
                                  11 41 101
 णिञ्चाच देखो, णिञ्चच । जिञ्चावेम ; (स ३४२)।
  संक्र—णिञ्चाविऊणः; (निचू १)।
 णिञ्चाच पुं िनिर्चाप ेषी, शाक आदि का परिमाण :
  ( निवू १ )। °कहा स्त्री [ °कथा ] एक तरह की भोजन-
  कथा; (ठा४,३)।
 णिव्वावइत्तअ ( शौ ) वि [ निर्वापयित्क ] उंदा करने
  वाला ; (पि ६००)।
 णिध्वावण न [ निर्वापण ] बुमाना, विध्यापन ; ( दस४ )।
 णिव्वावणा स्री [ निर्वापणा ] बुक्ताना, ठंडा करना, उप-
  शान्ति ; ; ( गउड )
 णिव्वाविय वि [ निर्वापित ] ठंढा किया हुआ; ( खाया)
  १, <sub>१</sub>, ; दस ५; १ ) । ः
 णिव्वासण न [निर्वासन] देश निवरता ; (स
  ४३४; कुप्र ३४३ )।
 णिव्वासणा ही [ निर्वासना ] ऊपर देखा ; ( पडम ६६,
  89 ) 1 i
```

णिव्चिष्ण,

वि निर्विण्ण निर्वेद-प्राप्त, खिन्त ;

णिज्त्राह पुं [ निर्वाह ] १ निमाना, पार-प्राप्ति । २ त्राजीविका, जोवन-सामग्री ; "निव्वाहं किंपि दाउं च" ( सुपा ४८८ ) । णिव्याहग वि [ निर्याहक ] निर्वाह करने वाला ; (रंभा ) ! **णिव्वाहण न [ निर्वाहण ] १** निर्वाह, निमाना ; ( सुपा ३६४ )। २ निस्सार करना; ( राज )। णिञ्चाहिअ वि [ निर्वाहित ] अतिवाहित, विताया हुआ, गुजारा हुआ ; (से ६, ४२)। णिञ्च।हिअ वि [ निञ्याधिक ] व्याधि-रहित, नीरोग ; (से ६, ४२.)। णिब्चिअप्प देवो णिब्यिगप्प ; (सम्म ३३)। णिव्यिआर वि [निर्विकार] विकार-रहित: ४०६ )। गिवित्रहम वि [ निर्विकातिक ] १ एत त्रादि विकति-जनक पदार्था से रहित ; ( झीप ) । २ प्रत्याख्यान-विशेष, जिसने वृत आदि विकृतिमां का त्याग किया जाता है: ( पत ४: पंचा १)। र्णिवित्रह्गि व्छ वि [निर्विचिकित्स ] फल-प्राप्ति में शङका-रहित ; (कत ; धर्म २)। णिब्विद्गिच्छ न [ निर्विचिकित्स्य ] फल-प्राप्ति में संदेह का अभाव ; ( उत्त २८ )। णिव्विद्गाच्छ। स्रो [निर्विचिकित्सा] फल-प्राप्ति में राङ्का का अभाव ; ( श्रीप ; पंडि )। णिञ्चिकरप ) वि [निर्विकरप] १ संदेह-रहित, निःसराय; णिवित्रगप्त ∫ (कुमा; गच्छ २)। (सम्म ३३)। णिव्यितिअ देखो णिव्यिद्भ ; (पा २)। णि विवास वि ितिर्विश विष्य-रहित, वाधा-वर्जित ; ( सुपा १८७ ; सण )। णि जिंबितंत । निर्विचित्त निर्वत्त ; ( सुर ७, १२३ ).I णिठियाज्ञं अक [ निर्+िया ] निर्देद पाना, विरक्त होना ।

(,महा )। णिव्वित्त वि [ दे ] सो कर उठा हुआ ; ( दे ४, ३२ )। णिव्वित्ति देखा णिव्वित्ति । २ इन्द्रिय का न्य्राकार, द्रव्ये-·न्द्रिय-विशेष ; ( विसे २६६४ )। णिन्विदुगुंछ वि [निर्विजुगुम्स ] घृणा-रहितः ( धर्म १)। णिव्यित्न देखो णिव्यिण ; ( उन ) । णिन्विभाग वि निर्विभाग विभाग रहित : (दंस १)। णिव्वियण वि [निर्विजन ] १ मनुन्य-रहित; २ न एकान्त स्थल ; ( सुर ६, ४२ )। ्रिणिव्चिर वि [ दे ] विपिट, वैठा हुआ ; "अइणिव्चिरनासाए" (गा ७२८ टि)। णिब्विराम वि [ निर्विराम] विराम-रहितः (उप पृ १८३)। णिव्जिलंबिक वि [ निर्जिलम्ब] विलम्ब-रहित, शीघः; ( सुपा २४४ ; कुप्र ४२ ) । णिवित्रश्रेश्र वि [ निर्विवंक ] विवेक शन्य ; ( सुपा ३२३ ; ५०० ; गउड ; सुर ८, १८१ )। णिवित्रस सक [ निर्+विश् ] त्याग करना । निव्विसेज्जा ; ्( कप्त ) । वक्त —िणिब्चि संत ; ( राज ) । णिव्विस वि [ निर्विष ] विष-रहित ; ( श्रीप )। णिब्विलंक वि [ निर्विशङ्क ] शङ्का-रहित, निर्भय ; ( सुर 93, 98)1 णिदिवसमाण न [ निर्विशमान ] १ चारित-विशेव ; ( ठा ३, ४)। २ वि उस चारित्र का पालने वाला ; (ठाइ र्ड)। °कत्पिट्टिई स्त्री [°कल्पिस्थिति] चारित्र-विशेष की मर्यादा; (कस)। णिविचसय वि.[ निर्विषय ] १ विषयों की श्रमिलाषा से रहित ; ( उत्त १४ )। २ अनर्थक, निरर्थक ; (पंचा १२ ; ३ देश से वाहर किया हुआ, जिसको देश-. उप ६२४ )। निकाले की सजा हुई हो वह; ( सुर ६, ३६ ; सुपा १६६ )। णिव्यिसिष्ट वि [ निर्विशिष्ट ] विशेष-रहित, समान, तुल्य ; ( उप ५३० टी )। णिव्यिसी स्त्री [ निर्विषो ] एक महीषिः; (ती ४) । णिव्विसेस वि [निविद्येष] १ विशेष-रहित, समान, . साधारण ; ( स २३ ; सम्म ६६ ; प्रास् ६८)। २ श्रिमिन्न, जो जुदा न हो ; (सं १४, ६४)। णिव्युअ वि [ निवृत ] निर्शति-प्राप्त ; (स ५६३; कप्प )।

ग्रिविंगज्जेज्ञा ; ( उव )।

**ाि िवह** वि [ दे ] उथित, याग्यः ( दे ४, ३४.)। . .

णि जिड वि [ निर्विष् ] उत्तम्तः, आसंवित, परिपालितः; (पात्रः अष्ठ)। काइयन [ कायिक] जैनं शास

में प्रतिपादित एक तरह का चारित ; (अणु ; इक )।:

```
णिञ्चइ स्रो निवृति ] १ निर्वाण, मोन्न, मुन्तिः; ( कुमा;
  प्रासु १६४ )। २ मन को स्वस्थता, निश्चिन्तन्ता ;ं ( सुर
   ४, ८६ )। ३ सुना, दुःख-निवृत्तिः ( आव ४ )। ४
   जैन साधुओं को एक शाखा; (कप्प)। १ एक राज-
   कन्या; (उप ६३६)। °कर वि िकरी निर्हित-
   जनक ; (परण १)। °जणय वि [°जनक ] निर्दात का
   उत्पादक ; (गा ४२१)।
 णिव्युड देखो णिव्युअ ; ( कुम्। ; श्राचा )।
 णिव्युहु देखो णियुहु= नि+मस्ज् । वक्र--णिव्युहुमाण ;
   (राज)।
 णिव्युडु वि निव्यूडि निर्वाहित, निभाया हुया; (गा३२)।
 णिब्बुत्त देखां णिवुत्त ; (गा १४४)।
 णिव्युत्त देखो णिव्यत्त=निर्मृत ; ( पिंग )।
 णिब्युत्ति देखो णिब्यत्ति ; ( गा ८२८ )।
 णिव्यद देखो णिव्युअ ; ( संदित ६ )।
 णिव्युव्भ° देखो णिव्यह्=निर् + वह ।
 णिः बूढ वि [ निर्व्युढ] १ जिसका निर्वाह किया गया हो वहः
   २ ज़त, विहित, निर्मित ; (गा २५४; से १,४६)।
   जिसने निर्वाह किया है। वह, पार-प्राप्त ; ( विवे ४४ )। ४
   त्यक्त, परिमुक्तः ( से ४, ६२ )। ५ वाहर निकाला हुआः
   निस्सारितः "निव्वृद्धा य पएसा ततो गादप्रश्रोसमावन्ना"
  ् (डप १३१ टो )।
 णिब्बूढ वि [दे] १ स्तब्धः (दे४, ३३) । २ न् घर का
  :पश्चिम झाँगन ; ( दे ४, २६ ')।
 णि ब्वें अ पुं [ निर्वेद ] १ खेद, विरिक्त ; ( कुमा; द ६२)।
   २ संसार को निर्मुणता का अवधारण ; (उप ६८६ ).। ८
 णिव्वेभण न [ निर्वेदन ] १ खेर, वैराग्य । २ वि. वैराग्य-
   जनक। स्त्री—°णी; (ठा४,२)।
 णिव्वेड सक [ निर्+वेष्टय् ] १ नाश करना, द्वाप करना।
   २ घेरना। ३ वॉधना। वक्च-णिज्वेहंतः; (विसे
 २७४४ ; आचा २, ३, २.)।
  णिब्वेढ सक [ निर्+ वेष्ट्य ] मजव्ताई से वेष्टन करना।
   णिव्वेडिज्ज, णिव्वेडेज ; (ब्राचा२, ३,२, २ ; पि३०४)।
्रीणञ्चेढ वि [दे] नम्, नंगाः; (दे ४, २५)।
 णिब्वेर वि.[ निर्वेर ] वैर-रहित ; ( अच्छु ४६ ;) । . . .
```

🏸 णिट्वेरिस वि [ दे ] १ ्निर्दय, निष्करुण ; २ असन्त,

अधिक ; ( दे ४, ३७ )।

```
णिःबेल्ल अक [ निर्+ बेल्ल् ] फुरना । णिब्बेल्लइः ( पि
 900 )1
णिज्नेव्लिश वि [ निर्वेव्लित ] प्रस्फुरित, स्फूर्ति-युक्त ;
 (सं ११, १६)।
णिब्वेस वि [ निद्धेप ] द्वेप-रहित ; ( स १४, ६४ ) ।
णिन्येस पुं [ निवेंश ] १ लाभ, प्राप्ति ; ( ठा ४, २ )।
 २ व्यवस्था: "कम्माण किपशाणं काही कप्पंतंग्सु को
 णिव्वसं" ( ग्रच्चु १८ )।
णिव्योद्धव्य वि [ निर्वोद्धव्य ] निर्शाह-याग्यः (याव ४ )।
णिव्योल सक [ कृ] कोध से होउ की मलिन करना। णिव्यो-
 लइ; (हे ४, ६६)।
णिञ्चोलण न [ करण ] क्रोध से होट को मलिन करना ;
 (कुमा)।
णिस देखो णिसा ; (कुमा ; पडम १२, ६५ )।
णिस सक [ नि+अस्] स्थापन करना । णितंइ ; (ग्रोप) ।
णिसंत वि [निशान्त] १ श्रृत, सुना हुआ ; ( गाया
 १, १; ४; उना)। २ अत्यन्त ठंडा; (आवम)। ३ रानि का
 त्रवसान, प्रभात; "जहा खिसंते तवणच्चिमालो, प्रभासई केदल-
 भारहं तु" ( दस ६, १, १४ )।
णिसंस वि [ नृशंस ] करू, निर्दय ; ( सुपा ४०६ )।
णिसग्ग पुं [ निसर्ग ] १ स्वभाव, प्रकृति ; ( ठा २, १ ;
 कुप्र १४८)। २ निसर्जन, त्यागः ( विसे )।
णिसग्ग वि [ नैसर्ग ] स्वभाव से होने वाला, स्वाभाविक ;
 (सुपा ६४८)।
णिसग्गिय वि [ नैसिगंक ] स्त्राभाविक ; ( सण )।
णिसज्जा स्त्री [निषद्या] १ त्रासन ; (दम ६)।
 उपवेशन, वैठना; (वव ४)। देखो णिसिज्जा।
णिसद्वि [ निस्टप् ] १ निकाला हुया, त्यक्त ; (सूत्र १,
 १६)। २ दत्त, दिया हुआ ; (गाया १, १-पत्र ७१)।
णिसद्ध वि [ दे ] प्रचुर, वहुत ; ( श्राय ८७ )।
णिसद्ध (त्रप ) वि [ निषण्ण ] वैठा हुमा ; ( सण ) ।
णिसढ पुं [ निषश्च ] १ हरिवर्ष चेत्र से उत्तर में हियत
 एक पर्वत ; ( ठा २, ३ )। २ स्त्रनाम-रूपात एक वानर,
 राम-सैनिक ; ( से ४, १० )। ३ वेल, साँढ़ ; ( सुज्ज
 ४)। ४ बलदेव का एक पुत्र; (निर. १, ५; कुप्र ३०२)। ४
देश-विशेष ; ६ निषध देश का राजा ; ( कुमा) । ७ स्वर-
 विशेष ; (हे १, २२६ ; प्राप्र )। °कूड न [ °कूर ]
```

```
निषध पर्वत का एक शिवर ; (ठा रं, ३)। वह एं
   िदह ] दह-विरोग ; (जं ४)।
  णिसण्यावि [ नियण्या ] १ उपविष्ठ, स्थितः; (ना-१०८ः,
 🔏 ११६ ; उत २०)। २ कायात्सर्गका एक मेदः (त्राव ४)।
  जिसक्क वि [ निःसंज्ञ ] संज्ञा-रहित ; ( से ६, ३८:)। ·
  णिसत्त वि [ दे ] संतुष्ट, संताव-युक्त ; ( दे ४, ३० ) व ःः
  णिसन्त देखो णिसण्ण ; ( उत्र ; गाया १, १.)।
  णिसम सक [नि+शमय ] सुनना। वक्र-णिसमेंत;
   ( त्रावम )। काकु — णिसमतंत ; ( गउड )। संकु —
   णिसिमअ, णिसमम ; (नाट-चेणी ६८; उवा ; ग्राचा)।
  णिसमण न [ निशमन ] श्रत्रण, त्याकर्णन ; (हे १, २६६;
   गउड )।
  णिसर देखो णिसिर। क्वक्-निसरिज्जमाण; (भग)।
  णिसरुळ देखो णिस्सरुळ ; ( श्रा ४० ) ।
  णिसह देखो णिसढ ; ( इक )।
  णिसह देखों णिहसह ; (पड् ) :
  णिसा स्त्री [ निशा ] १ राति, रात ; ( कुमा ; प्रास् ५४)
🔏 १ पीसने का पत्थर, शिलीट; (उना) । °अर पुं [°कर] चन्द्र,
    चाँद ; (हे १, ८ ; पर्)। °अर पुं [ °चर ] रार्न्स;
   (कप्; ते १२, ६६) । "अर्द् पुं ["चरेन्द्रं ] राज्रह्य
   का नायक, राज्ञत-पति ; (से ७, १६ )। ', नाह पु
   [°नाथं] चन्द्रमा ; (बुपा ४१६)। 'ेलोड ने [°लोप्ट]
   शिला-पुत्रक, पीसने का पत्थर, लोड़ा ; (डेवा) । °वई पु
   िपति चन्द्र, चाँद ; (गउड)। देखा णिसि ।
  णि∉ाण सक [ नि+शाणय् ] शान पर चड़ाना, पैनाना,
   तोच्य करना। संक -निसाणिडण ; (स १४३)।
  णिसाण न निशाण । शान, एक प्रकार का प्रत्यर, जिस
   पर हथियार तेज कियां जाता है ; ( गडड ; सुपा २८ )।
  जिसाणिय वि [निशाणितं] शान दिया हुमा, पेनाया हुमा,
    तीवण किया हुआ ; ( सुपा ४६ )।
  णिसाम देखा णिसम । खिसामेर ; ( महा )। वक्-
🏲 णिसामेत ; ( पुर ३, ७८ )। संक्र-णिसामिऊण,
   णिसामिता; (महा; उत २)।
  णिसाम वि [ निःश्याम ] मालिन्य-रहित, निर्मल ; ( से
    ६, ४७ ) ।
  णिसामण देखो णिसमण ; ( सुपा २३ ) ।
  णिसामिअ वि दि निशमित । १ श्रुत, ज्ञाकर्णित ; (दे
   ४; २७ ; पात्र ; गा २६ ) । २ उपशमित, दवाया हुआ;
```

३ सिमटाया हुआ, : संकोचित ; "निस्सामिओ फणामोओ" (स ३६८)। णिसामिर वि [ निशमियतु ] सुनने वालां; (सण् )। णिसाय वि [ दे ] प्रमुप्त ; ( दे ४, ३४ )। 🗸 णिसाय वि [ निशात ] शान दिया हुआ, तीव्याः (पाअ)। णिसाय पुं | निवाद ] १ चार्यंडाल ; ( दे ४, ३४ ) । २ स्वर-विशेष ; ( ठा ७ )। णिसायंत वि [ निरातानत ] तोहरा थार वाला ; (पात्र)। णिसास सक [निर्+श्वासय्] निःश्वास डालना । वक् णिस्तासद'त; ( पउर ६१, ७३ )। णिसास देखा णोसास ; (पिंग)। णिसि' देवो णिसा ; (हे १, ८; ७२; षड्; महा; सुर १, २७ )। °पालअ पुं [°पालक] छन्द-विशेष: (पिंग)। °मतन[°म₹त] रात्रि-मःजन; ( छोष ७८७)। ° भुत्त न [° भुक्त] रात्रि-सोजन ; (सुपा ४६१)। णिसिअ देखो णिसीअ । चितित्रइ ; (सण ; कप्प )। संक् -- णितिइता ; (कप्प)। णिसिअ वि [ निशित ] शान दिया हुआ, तीव्या ; ( से रं, ४६; महा ; हे ४, ३३० )। णिसिक्क सक [नि+िसच्] प्रतेप करना, डालना। संकृ -णिसिविकय ; ( श्राचा )। णिसिन्जा देखे णिसन्जा; (कन् ; सम ३४ ; ठा ४,१)। े ३ उपाश्रम, साबुयों का स्थान; ( पंच ४ )। णिसिडक्रमाण देवा णिसेड्=नि + विध् णिसिद्ध वि [निस्पृप्ट] १ वाहर निकाला हुआ; (भास १०)। २ दत, प्रस्त ; ( अपना )। ३ अनुज्ञात ; ( वृह २ )। ४ वनाया हुमा । किवि. "ग्रामग्रहराई ..पउमो निहा निसिट्ट उवणमेइ" ( उप ६८६ टी )। णिसिद्ध वि [ निपिद्ध ] प्रतिबिद्ध, नित्रारित:; (पंचा १२)। णिसिर सक ['नि + सृज्] १ वाहर निकालनाः। २· ३ करना। णिसिरइ ; ( भास देना, त्याग करना । १; मग)। "विखराहाण। निसिरंति ज दंडं, तेवि हु पाविति निध्वाणं " ( सुर १४, २३४ ) । कर्म -- निरित्जिङ, निरित्जिए ; (विसे ३५०) । वक्त--निसिरंत ; (पि २३४)। काक -- निसिरिज्जनाण ; (वि २३६ )। संज्ञ-णिसिरित्ता ; (वि २३६ )। प्रया--निसिरावेंति; (पि २३४)।

णिसिरणान् [निसर्जन] १ निस्थारण ; ( भास २ ) । । . २ त्याग ; ( णाया १, १६ )। णिसिरणया ) ह्यी [निसर्जना ] १ लाग; दान ; ( त्राचा णिसिरणा ∫ २, १, १० )। २ : तिस्सारण, निज्कासन ; (भग )। णिस्तोअ अक [ नि + वद् ] वेटना । णिसीअइ ; ( भग )। वकु--णिसीअंत, णिसीअमाणाः (भग १३, ६ ; सूत्र १, १, २)। संक — णिसीइता ; (कप्प)। हेक — णिसीइत्तए; (कस)। क्र-णिसीइयव्य ; (णाया १, १; भग)। णिसीअण न [निपदन ] उपवेशन, वैटना ; ( उप २६४:टी; स १८०)। णिसीआवण न [ निपादन ] वैठाना; (कस ४, २६ टो) । णिसीढ देखो णिसाह=निशीय ; ( हे १, २१६ ; कुमा)। णिसोदण देखो णिसीअण ; ( श्रोप )। णिसोह पुंत [ निशोथ ] १ मध्य राति ; ( हे १, २१६ ; कुमा )। र प्रकाश का अभाव; (निवृ३)। ३ न जैन त्रागम-प्रनथ विशेषः ( गांदि )। णिसीह पुं [नुसिंह ] उतम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य ; ( कुमा )। णिसीहिआ स्त्री [निशीथिका ] १ स्वाध्याय-मूमि, अध्य-यन-स्थान; ( य्राचा २, २, २ )। २ थाड़े समय के लिए उपात्त स्थान ; ( भग १४, १० ) । ३ ब्राचाराङ्ग सूत्र का एक ग्रध्ययन ; ( ग्राचा २, २, २ )। णिसीहिआ स्रो [ नैवेधिकी ] १ स्वाध्याय-भि : (सम ४०) । २ पाप-किया का त्यागः (पिडः कुमा )। ३ व्या-पारान्तर के निपेध रूप श्राचार: (ठा १०)। देखो णिसेहिया। णिसीहिणी स्त्री [निशीथिनी ] रात्रि, रातः ( उप पू १२७)। °नग्ह पुं (°नाथ) चन्द्रमा; (कुमा)। णिसुअ वि [ दे निश्रुत] श्रुत, त्राकर्णित; (दे ४, २७; सुर १, १९६; २, २२६; महा ; पात्र.)। णिसुंद पुं [ निसुन्द ] रावण का एक सुभटः ( पडम १६ः रेह )। णिसुंभ सक [ति + शुम्भ ] मार डालना, न्यापादान करना । क्यक — णि सुंभंत, णिसुःभंत ; ( से ४, ६६; १४, ३ ; पि.१३१) में हार का कार्य के जिल्ला कर है। णिस्ंभ पुं [निशुम्भ] १ स्वनाम-ख्यात एक राजा, एक प्रति-वासुदेव; ( पउम ४, १४६ ; पव २११ ) । २ देह्य विरोष: (पिंग)।

णिसुंभण न. [ निशुम्भन] १. मईन, व्यापादन, विनास: २ वि मार डालने वाला ; (सुय १, ४, १)। णिलुंभा स्त्री [निशुम्भाः] स्वनाम-स्व्यात एक इन्द्राणी ; (गाया २; इक)। णिसंभिअ वि [ निशुम्भित ] निपातित, व्यापादित; ( सुपा 1 ( 938 ्रेबि [दे] उत्पर देखो; (ह ४, २५≔; से १०,३६)। णिसुट्ट णिसुद्धिअ 🕽 णिसुड देवो णिसुढ = नम् । निष्ठडर् ; ( पर् ) । **णिसुड्ड** देखो णिसुट्ट ; ( हे ४, २४८ टि )। णिसुढ अक [ नम् ] भार सं आकान्त होकर नोचे नमना। णिमुडइ ; ( हे ४, १६८ )। णिसुढ सक [ नि + शुम्भ ] मारना, मार कर गिराना । कवकृ--णिसुढिंज्जंत; (सं ३, ४७)। णिसुढिअ वि [ नत ] भार से नमा हुआ; ( पाय )। णिसुढिअ वि [ निशुम्भित ) निवातित ; ( सं १२, ६१)। णिसुढिर वि [ नम्र ] भार स नमा हुआ ; (कुमा )। णिसुण सक [नि + श्रु ] सुनना, श्रवण करना। निसुण इ,-र्णिष्ठणेइ, .िषपुणेमि ; (सण ; महा ; सिंद्र १२८ )। वक्र--निसुणंत, निसुणमाण; (सुपा १०६ ; सुर १२, १७४)। कवकु—निसुणिज्जंत; (सुपा ४४; रयग ६४ ) । रांकु — निसुणिडं, निसुणिऊणः, निसुणिऊणः : ( ग्रुपा १४ ; महा; पि १८४)। णिसुद्ध वि [ दे ] १ पातित, गिराया हुम्रा ; ( दे ४, ३६ ; पाथ ; से ४, ६८)। णिसुन्भंत देखा णिस्भ=नि + शुम्भ् । णिसूग देखो णिस्सूग ; (,सुपा ३७० )। .. णिसुड देखा णिसुड=नि+शुभ् । हेक्--निसुडिउं ; ( सुपा 38 ) 1 णिसेज्जा देखे। णिसज्जा ; ( उव ; पव ६७ )। णिसेणि देखा णिस्सेणि ; ( सुर १३, १६० )। णिसेय पुं[निवेक] १ कर्म-पुद्गलों को रचना-विशेषः ( ठा ६)। २ सेचन, सींचनाः; "ता संपड् जिणवरविवदंसणामयनिसेएणः पोणिज्ज नियदिहि '' ( सुपा २६६ )। '' काम्रावि कुर्णति सिरिखंडरसनिसेयं'' ( सुपा २० ) । णिसेव सक [ नि+सेव्] १ सेवा करना, श्रादर करना । २ व त्राश्रय करनाः। निवसेइ, निसेवए; (महा; उव)। वक् --णिसेव-

```
माण ; (महा ) । कवक —िणसेविज्जीतं; ( ब्रोप १६ -) ।
  कृं—निसेवणिज्ज ; ( सुपा ३७ )।
 णिसेवय वि [ निषेवक ] १ सेवा करने वाला : २ श्रांश्रर्यः
🕻 करने वाला ; ( पुष्फ २५१ )। 🕆
 िंगसेवि वि [ निषेचिन् | ऊपर देखो; ( स १० ) । 🖖
 णिसेविय वि [ निवेवित ] १ सेवित, त्रादृत ; ( त्रावम )।
  २ झाश्रित ; ( उत २०.)।
 णिसेंह सक [ नि+धिश्र ] निषेध करना, निवारण करना ।
  निसेहइ; (हे ४, १३४)। कत्रक्र-निसिज्कमःण;
  ( सुपा ४७२ )। हेक्र —िनसेहिउं; ( स.१६८)। क्र.—
  " निसेहियव्या सययंपि माया " ( सत ३४:)।
 णिसेह पुं निषेश्र ] १ प्रतिषेध, निवारण ; ( उव ; प्रासू
  १८२)। र अस्तादः ( अष्ट ११)।
 णिसेहण न [ निषेधन ] निवारण ; ( आवम् )।
 णिसेहणा स्त्री [ तिवेद्यता ] निवारण ; ( आव १. ) !..
 णिसेहिया देखा णिसोहिआ=तैषेषिको । 🕟 १ मुक्ति, मानः
  २ श्मशान-भि : ३ वैठने का स्थान ; ४ नितम्बु, द्वार
🗹 के समीप का भाग; (राज)।.
 णिस्स वि [ निःस्व ] निर्धन, धन-रहित ; ( पात्र )। °यर
  थि [ °कर ] १ निर्धन-कारक । २ कर्म को दूर करने वाला;
  ( ब्राचा २, ४, १)।
 णिस्संक पुं [ दे ] निर्मरः ; ( दे ४, ३३ ) । 🗸
 णिस्संक वि [ निःराङ्क ] १ शङ्का रहितः ( स्रव २, ७)ः
  महा )। २ न शङ्काका अभाव ; (पंचा ६ )।
 जिस्संकिअ वि [ निःशङ्कित ] १ शङ्का-रहित ; ( अवि
  १६ मा ; णाया १,३ )। २ न. राङ्का का अभाव ; ( उत
   २५ )।
 णिस्संग वि ( निःसङ्ग ) सङ्ग-रहित ; ( सुपा १४० )।
 णिहसंचार वि [ निःसंचार ] संचार-रहित, गमानागमन-
  वर्जित ; ( णाया १, ८ )।
 णिस्तंजम वि [ निस्तंयम] संयम-रहित ; (पंडम २७,४)।
"गिस् अंत वि [नि:शान्त] प्रसान्त, अतिसंय शोन्त ; (राय)।
 णिस्तंद देखां णोसंद ; (पण्ह १, १; नांट — मोलतो १ १)।
 णिस्संदेह वि [निस्संदेह ] संदेह-रहित, निःसंशय ;(काल)।
 णिस्संबि वि िनिस्सन्ति ] सन्धि-रहित, साँधा से रहित :
   (पएह १, १)।
 णिस्संस वि निशंस कर, निर्देश ( महा )।
 णिस्संस वि निःशंस रलावा-रहित ; ( पण्ह ने, १) ।
```

णिस्संसय वि [निःसंशय] १ संशय-रहित । २किवि निःसं-देह, निश्चय ; ( अभि १८४ ; आवम )। णिस्सण पुं [ निःस्वन ] शब्द, त्रावाज ; ( कुप्र २७ )। णिस्सण्ण वि [ नि:संज्ञ] । संज्ञा-रहित ; ( सुत्र १,४,१)। णिस्सत्त वि [नि:सत्त्व] धैर्य-रहित, सरव-हीन; (सुपा३४६)। णिस्सन्न देखो णिसण्ण ; ( रयण १ )। णिस्सम्म अक [निर्+श्रम् ] वैठना । वक् —णिस्सम्मंतः (सं ६, ३८)। णिस्सर अक [निर्+सः] वाहर निकलना । णिस्सरइ ; ( कप्प ) । वक्र —िणस्सरंत ; ( नाट—चैत ३८)।. णिस्सरण न [निःसरण ] निर्गमन, वाहर निकलना : ( ठा४, २ )। णिस्सरण वि [ निःशरण ] शरण-रहित, त्राण-वर्जित ; ( पडम ७३, ३२ )। णिस्सरिअ वि [ दे ] स्नस्त, खिसका हुआ ; (दे ४, ४०)। 🕆 **णिस्स**टळ नि [ निःशस्य ] शत्य-रहित ; ( उप ३२० टो ; द्र ५७ ) । णिस्सस अक [निर्+श्वस् ] निःश्वास लेना । निस्ससइ, शिस्तसंति ; ( भग)। वक्क-शिस्त्व सिज्जमाण; (ठा९०)। णिरुसह वि [ निःसह ] मन्द, यशक्तः, (हे १, १३; ६३; कुमा )। **णिस्सा** स्त्री [ निश्ना ] १ ब्रालम्बन, ब्राश्रय, सहारा ; (ठा ४,३)। २ अधीनता; (उप १३० टी)। ३ पत्तपात; (वव ३)। णिस्साण न [ निश्राण ] निश्रा, अवलम्बर्न ; (पण्ह १,३)। °पय न [°पद] अपवाद ; ( वृह १ )। णिस्सार सक [ निर् + सारय् ] वाहर निकालना । निस्सा-रइ; (कुप्र १६४)। णिस्सार ) वि [निःसार] १ सार होन, निरर्थक ; (श्रणु ; **णिह्सारग**∫सुत्र १,७: श्राचा) । २ जीर्ष, पुराना;ं (श्राचा)। णिहसारय वि [निःसारक] निकालने वाला ; (उप २८०टो) । णिस्सारिय वि [ निःसारित ] १ निकालो हुया ; २ च्यावित, भ्रष्ट किया हुआ ; (सूथ १, १४)। णिस्सास पुं [ निःश्वास ] निःश्वास, नोचा श्वास ; (भग)। 🤏 काल-मान विशेव : (इक) । ३ प्राण-नायु, प्रश्वास :(प्राप्र) । णिस्साहार वि [ निःस्वात्रार ] निराधार, त्रालम्बन-रहित; (सण्)।

णिस्सिंग वि [ निःशङ्ग ] शङ्ग-रहित ; ( सुपा ३१३ )। शन्द-विशेष ; णिस्सिंधिय न [ निःसिङ्कित ] अन्यक्त (विसे ५०१)। णिहिसंच सक [ निर्+सिच् ] प्रतेष करना, डालना, फेंक्ना। वकु-णिस्सिंचमाण; (राज)। णिस्सिंचिय ; (दस ४, १)। णिस्सिणेह वि [ निःस्तेह ] स्नेह-रहित ; ( पि १४० )। णिस्सिय वि [ निश्चित ] १ ग्राभित, ग्रवलिम्बत ; ( ठा १०: भास ३८)। २ श्रासक्त, श्रनुरक्त, (सुय १, १, १; ठा ४, २)। ३ न राग, यासक्ति; (ठा ४,२)। णिस्सिय वि [ निःसृत ] निर्गत, निर्यात ; (भास ३८) । णिस्सील वि िनःशील । सदाचार-रहित, दुःशील ; (पउम २, ५५ ; ठा ३, २ )। णिस्सूग वि [ निःश्रक ] निर्दय, निःकरण ; ( श्रा १२ )। ि !स्स्तीण स्त्री [ ानःश्रीण ] सीढ़ी ; ( पग्ह १, १; पात्र )। णिस्सेयस न [ निःश्रेयस ] १ कल्याण, मंगल, ज़ेम; ( ठा ४, ४ ; गाया १, ८ )। २ मुक्ति, मान्न, निर्वाण ; ( श्रौप ; गांदि ) । ३ श्रभ्युदय, उन्नति ; ( उत ८ ) ! णिह्सेयसिय वि [ नैःश्रेयसिक ] मुमुन्, मोन्नाथी ; (भग १४)। णिस्सेस वि. िनि:शेष े सर्व, सत्र, सकत ; ( उप २००)। णिह वि निभ ] १ समान, तुल्य, सदृश ; ( से १, ४८ ; गा ११४ ; दे १, ११ )। २ न वहाना न्याज, छल ; (पात्र)। णिह वि िनिह ] १ मायावी, कपटी ; (सूत्र १, ६)। २ पीड़ित; (सूत्र १, १, १)। ३ न स्रावात-स्थान; (स्या १, ४ः, २)। णिह वि ि स्तिह ] रागी, राग-युक्त ; ( श्राचा )। णिहंतव्य देखों णिहण=नि + हन् । णिहंस पुं [निवर्ष ] घर्षण ; ( गउड )। णिहंसण न [ निघर्षण ] घर्षण ; ( से ५, ४६ ; गरड )। णिहट्ट् अ. १ जुदा कर, पृथक् करके ; ( आचा )। स्थापन कर ; ( खाया १, १६ )। णिहट्ट वि [ निमृष्ट ] विसा हुआ ; ( हे २, १७४ )। णिहण सक [ नि+इन् ] १ निहत करना, मारना । २ फेंकना । णिहणामि ; (कुप्र २६२)। णिहणाहि ; (कुप्प )

भुका--णिहणिंसु; (त्राचा)।वकु--निहणंत; (सण)। संकु-णिहणित्ता; (वि ४८२)। कृ—-णिहंतञ्च; (पडम ६,१७)। णिहण सक [नि+खन्] गाड़ना। "निहणंति धरां धरणीयलम्मि" (वज्जा ११८)। हेक्ट- "चोरो दव्यं निहणि उप श्रारद्धो" ( महा )। णिहण न दि ] कूल, तीर, किनारा ; (द ४, २७)। णिहण न [ निधन ] १ मरण, विनाश ; (पाथ्र ; जी ४६)। २ रावण का एक मुभट ; ( पडम ५६, ३२ )। णिहणण न [ निहनन ] निहति, मारना; (महा ; स १६३)। णिहणिअ वि [ निहत ] मारा हुत्रा; (सुपा १४८ ; सर्गा)। णिहत्त सक [ निश्रत्तय] कर्म को निविड़ रूप से वाँधना । भृका--णिहतिंसु ; (भग )। भवि--णिहत्तेस्तंति ; (भग)। णिहत्त देखो णिधत्तः; ( भग )। णिहत्तण न [ निधत्तन ] कर्म का निविड़ वन्धन ; (भग)। णिहत्ति देखो णिधत्तिः; ( राज )। सक [ नि+हम्म् ] जाना, गमन करना । णिहम्मई ; (ह ४, १६२) णिहय वि [ निहत ] मारा हुया: (गा ११८ ; सुर ३,४६)। णिह्य वि [ निखात ] गाड़ा हुआ ; (स ७४६ )। णिहर अक [ नि + हू ] पाखाना जाना; ( प्रामा ) णिहर श्रक [ आ + क्रन्दु ] चिल्लाना । णिहरइ ; (पड्)। **िणहर** त्रक [निर्+स्ट ] वाहर निकर्तना । (षड्)। णिहरण देखो णीहरण ; ( याया १, २—पत्र ८६ )। णिहव देखो णिहुव। णिहवइ ; (नाट; पि ४१३)। 🖊 णिह्य वि [ दे ] सुप्त, सोया हुया ; ( पड़ )। णिह्य पुं [ नियह ] समूह ; ( पड् )। णिहस सक [ नि+घृप् ] विसना । संक्र--णिहसिऊणः ( उन )। णिहस्स पुं [ निकष ] १ कष्पटक, कसौटो का पत्थर ; (पात्र)। २ कसौटी पर की जाती रेखा : (हे १, १८६ ; २६०ः; प्राप्र ) । णिहस पुं [ निघर्ष ] वर्षण, रगड़; ( से ६, ३३ )। णिहस्स पुं [दे] वल्मीक, सर्प आदि का विल ; (दे ४,२४)। णिहसण न [ निघर्षण ] घर्षण , रगड़: (मे ६, १०: गा १२१; गउड ; वज्जा ११८) । णिहस्तिय वि [ निघंषित ] घिसा हुआ ; ( वज्जा १५०) णिहा स्त्री [ निहा ] माया, कपट ; ( सूत्र १, ८ )।

```
णिहा सक [ नि + धा] स्थापन करना । निहेनु (स ७३८)।
 क्वक् - णिहिप्पंत ; (से ८, ६७)। संक - णिहाय ;
 (सूत्र १,७) ।
(सूत्र १,७) ।
णिहा सक [ नि + हा ] त्याग करना । संक्र-णिहाय ;
 (सूत्रान, १३)।
णिहा ) सक [दूरा ] देखना । णिहाइ, णिहाआइ;
णिहाआ∫ (षड़)।
णिहाण न [ नियान ] वह स्थान जुहां पर धन आदि गाड़ा
 ग्या हो, खजाना, भगडार ; (उवा ; गा ३-१८ ; गुउड )।
णिहास युं [दे] १ स्वेद, पसीना ; ु(दे ४, ४६)। २
 समूह, जत्था ; ( दे ४, ४६; से ४, ३८; स ४४६ ; भवि;
 पाझ; गडड; सुर ३, २३१)।
णिहाय पुं [ निघात ] त्रावात, त्रास्कालन ; ्( से १५,७०;
 महा )।
णिहाय देखो णिहा=नि + धा, नि + हा !
णिहार पुं [ निहार ] निर्गम ; ( पल्ह १, १ ; ठा ८ ).। .
णिहारिम न [ निर्हारिम ] जिसके मृतक शरीर को बाहर
 निकाल कर संस्कार किया जाय उसका मरण ; ( भग ) । २
 वि दूर जाने वाला, तक फैलने वाला; (पण्ह २,४)।
णिहाल देवो णिभाल। थिहावैहि; (स १००)।
 वक्र--णिहालंत, णिहालयंत ; ( उप ६४८ टो.;
  ६८६ टो ) । संक्र—णिहालेउं ; ( गच्छ १ ) । क्र--
 णिहालेयव्य ; ( उप १००७ )।
णिहालण न [निभालन ] निरोक्तण, अत्रजीकन ; ( उप पृ
  ७२ ; सुर ११, १२ ; सुपा २३.).।
                                A. 19
णिहालिअ वि [ निमालित] निरोन्नित; (पात्र; स १००)।
णिहि त्रि [ निश्चि ] १ खजाना, भंडार; (ग्राया १, १३)।
  २ धन ब्रादि से भरा हुआ पात्र ; ( हे १, ३४ ; ३, १६ ;
 ठा ४, ३)। "अच्छेरंव थिहिं विस्र सागे रज्जं व. अमझ-
 पाणं व" (गा १२५)। ३ चकवती राजाकी संपति-
 विशेष, नैसर्प आदि नग निधि ; (ठा ६)। भाह पुं
  िनाथ (कुवेर, धनेश; (पात्र )।
णिहिअ वि [ निहित ] स्थापित ; ( हे २, ६६ ; प्राप्र )।
णिहिण्ण वि [ निर्मिन्त ] विदारित ; ( अञ्च १६ ) । ।
णिहित्त देखो णिहिअ ; (गा ४६४ ; काप्र ६०६; प्राप्त)।
 णिहिप्पंत देखो णिहा=नि +धा।
णिहिल वि निखिली सव, सकतः (अन्तु ६; आरा ५६)।
णिही स्वी [दे] वनस्पति-विशेष ; ( राज ) ।
```

णिहोण वि [ निहीन] तुच्छ, खराव, हलका, चुद्र ; "श्रित्थ निहोणे देहे कि रागनिवंघणं तुज्म ?" ( उप ७२८ टी )। णिह स्त्री [ स्निह ] ग्रांषधि-विरोष ; ( जीव १ )। णिह्ञ वि [ निभृत ] १ गुप्त, प्रच्छन्न ; ( से १३, १४ ; महा )। २ विनीत, अनुद्धत ; (सि ४, १६)। ३ मन्द, धोमा ; (पात्र्य ; महा )। ४ निश्चल, स्थिर ; ( उत १९ )। ५ अ-संभ्रान्त, संभ्रम-रहित ; (दस ६)। 🗜 धृत, धारण किया हुआ ; ७ निर्जन, एकान्त ; 🚍 अस्त हाने के लिए उपस्थित ; (हे १, १३१ )। ६ उपशान्त ; (प्रवहं २, ४)। णिंहुअ वि [दे] १ व्यापार-रहित, श्रनुशुक्त, निश्चेष्टः '(दे४, ५०; से४, १; सूत्र १,८; बृह ३)। तुःखीक, मौन; (दे ४, ५०; छर ११, ८४)। ३ न सुरत, मैथुन ; (दे ४, ४० ; षड् )। णिहुअण देखो णिहुवण ; ( गा ४८३ )। णिडुआ स्त्री [दे] कामिता, संभोग के लिए प्रार्थित स्त्री; (दे ४, २६)। ्रिंगहुण न [दे] व्यापार, धन्धा ; (दे ४, २६)। र्णिहुत्त वि [ दे ] निमनं, डूवा हुआ ; ( पउम १०२,१६७)। णिहुत्यिभगा स्रो [दे ] वनस्पति-विशेष ; ( पण्ण १— पत्र ३४ं)। जिह्व सक [ कामय ] संभोग का श्रमिलाव करना । णिहु-वइ ; (हे ४, ४४)। णिह्वण न [ निधुवन ] सुरत, संभोग ; (कप् ; काप्र १९४), "पाह्वणचुंविश्रणाहिकूविश्रा" ( मै ४२ )। ्रणिंहुअन [दें] १ सुरत, मैथुन, (दे ४, २६)। ग्रिकिन्चित्कर ; ( विसे २६१७ )। देखा णीहूय। णिहेळण न [ दे ] १ ग्रह, घर, मक्तान ; ( दे ४, ४१ ; हे र्, १७४; कुमा; उप ७२८ टी; स १८०; पात्र; भिव )। २ जवन, स्त्री के कमर के तीचे का भाग; (दे ४, ४१)। णिहोड सक [ नि + वारय् ] निवारण करना, निपेध करना i णिहाडइ ; (हे ४, २२ )। कक्र—णिहोडंत ; (कुमा )। **णिहोड** सक [पातय्] १ गिराना; २ नाश करना । णिहोडइ ;. ( हे ४, २२ .)। णिहोडिय वि [ पातित ]. १ गिराया हुआ ; ( दंस ३ ) । २ विनाशित ; ( उप ५६७ टी )। णी सक [ गम् ] जाना, गमन करना । ग्रीइ; ( हे ४, १६२; गा ४६ त्र )। भवि—गीहिसः, (गा ७४६)। वकु—णित,

णेंत ; (से ३, २ ; गउड ; गा ३३४ ; उप २६४ टी ; गा ४२०)। संकृ—णिंतूण, नीउं: ( गउड; विसे २२२)। णी सक [नी] १ ले जाना। २ जानना। ३ ज्ञान कराना, वतलाना । योद्र, यायद्र; (हे ४, ३३७; विसे ६१४)। वक् - णेत; ( गा ५० ; कुमा )। कवक्र--णिज्जंत, णीअमाण ; (गा ६८२ छ ; से ६, ८९ ; सुपा ४७६ )। संकृ—णइअ, णेउं, णेउआण, णेऊण, (नाट—मच्छ २६४; कुमा; षड्; गा १७२) । हेक्ट—णेउं; (गा ४६७; कुमा) । क्र—णेअ, पोअव्वः (पडम १९६, १७; गा ३३६) । प्रयो — सेयावहः (सण)। ्रणीअअ वि.[ दे ] समीचीन, सुन्दर ; ( पिंग ) । णीआरण न [दे] विल-वटी, वजी रखने का छोटा कलरा; (दे४,४३)। णीइ स्त्री निति १ न्याय, उचित व्यवहार, न्याय्य व्यवहार; ( उप १८६; महा ) । २ नय, बस्तु के एक धर्म को मुख्य-तया मानने वाला मत ; ( ठा ७ )। °सत्य न [ °शास्त्र ] नीति-प्रतिपादक शास्त्र ; ( सुर ६, ६४ ; सुपा ३४० ; महा)। णीका स्त्री [नीका ] कुल्या, सार्यणः; ( कुमा)। णीचअ न [ नीच स् ] १ नीचे, अधः ; (हे १, १४४ )। २ वि नीचा, त्रधः-स्थित ; ( कुमा )। णीक्टढ देखो णिच्छ्ढ; ; ( गंदि )। ·णोजूह देखो णिज्जूह=दे निर्यृह; ( राज )। णीड देखो णिडू; (गा १०२; हे १, १०६)। णीण सक [ गम् ] जाना, गमन करना । ग्रीगाइ ; ( हे ४, १६२)। ग्रीगंति ; (कुमा)। णीण सक [नी] १ ले जाना। २ वाहर ले जाना, वाहर निकालना । "सारमंडणि णीलेइ, त्रसारं त्रवउज्भइ" ( उत १६, २२)। भवि — नीणेहिइ; (महा)। वक्त—णीणेमाण; कवक्र — नीणिज्जंत, णीणिज्जमाण ; (पि ६२; त्रावा)। संकृ---णींगेऊण, णोंगेत्ता; ( महा ; उना )। णीणावियं वि [ नायित ] दूसरे द्वारा ले जाया गया, अन्य द्वारा त्रानीत ; ( उप १३६ टी )। णीणिअ वि [ गत ] गया हुया ; ( पात्र )। णीणिअ वि [ नीत ] १ ते जाया गया ; (उप. ५६७ टी ; सुपा २६१)। २ वाहर निकाला हुआ ; ( खाया १, ४ )। " उयरप्पिंदृहुरिय्राए नीणिय्रो य्रांतपन्भारा "( सुपा ३८१)। णीणिआ स्त्री [ नीनिका ] चतुरिन्द्रिय जनतु की एक जाति ; '(जीव १)।

णीम पुं [ नीप ] बृद्ध-विरोप, कदम्ब का पेड़; ( पण्णं १ ; श्रीप : हे १, २३४ )। णीमी देखो णीवी ; (कुमा ; पड्)। णीय वि [ नीच ] १ नीच, ग्रथम, जघन्य ; ( उवा ; सुपा १०७)। २ वि. अधस्तन; (सुग ६००)। भगोय न [ भोत्र ] १ चुद्र गोत्र ; २ कर्म-विशेष, जो चुद्र जाति म जन्म होने का कारण है; ( ठा २, ४; श्राचा) । ३. वि. नीच गोत्र में उत्पन्न ; (सूत्रं २,१)। 😗 😗 णीय वि [ नीत ] ले जाया गया ; ( त्राचा; उत्र; सुपा ६)। णीय देखो णिडच=निस्र ; ( उव ) । णीयंगम वि निचंगम निचे जाने वाला; (पुण्क ४४३)। णीयंगमा स्त्री [ नोचंगमाः ] नदो, तरंगिणो ;(भत १९६)। णीर न [ नीर ] जल, पानी; ( कुमा ; प्रास् ६७ )। °निहि [ °निधि ] समुद्र, सागर ; (सुपा २०१)। °रुह न [°रुह] कमजः; (तो ३) । °वाह पुं [ °वाह ] मेघ, अभ्र ; (उप पृ ६२)। °हर पुं [ 'गृह ] समुद्र, सागर; (उप पृ १२६)। °हिं पुं[°िधा] समुद्र ; (उप ६८६ टो ) । "कार पुं [ "कार ] समुद्र ३ (उप ५३० टी )। 🌭 णीरंगी स्ती [ दे ] सिर का अवगुगठन, शिरोवस्न, घूँघट; ( दे ४, ३१ ; पात्र )। णोरंज सक [ भञ्ज ] तोड़ना, भाँगना । गोरंजइ ; ( हे ४, १०६ )। णीरंजिअ वि [भग्न ] तोड़ा हुआ, छिन्तः ( कुमा ) । णोरंभ्र वि [ नोरत्भ्र ] निरिच्द ; ( कप्पू )। णोरण न [दे] वास चारा ; " विमलो पंजलमरगं नीरिंध-यानीरखाइसंजुतं '' (सुपा ५०१)। णोरय वि [नीरजस् ] १ रजो-रहित, निर्मल, शुद्ध ;!' सिद्धिं गच्छइ णीरद्यो " ( गुरु १६ ; परण ३६ ; सम ११७ ; पउम १०३, १३४ ; सार्घ ११२) । २ पुं ब्रह्म-देवलोक का एक प्रस्तट ; ( ठा ६ ) । णीरव सक [ आ+िक्ष्य ] त्रानेप करना । णीरवइ ; ( हे ४, १४१ )। णीरव सक [ बुसुक्ष् ] खाने को चाहना। गीरवह ; (हे ४, ४)। भूका--गोखीयः; ( कुमा )। णीरव वि [ आक्षेपक ] अन्तेप करने वाला ; ( कुमा ) । णोरस वि [ नीरस ] रस-रहित, शुब्क ; ( गडड ; महा )। णीराम ) वि [ नीराम ] राग-रहित, वीतराम ; ( गउड ; णीराय ∫ कुप्राध्य क्रमा )।

णीरेणु वि [ नीरेणु ] रजो-रहित ; ( गउड़ )। णीरोग वि [ नीरोग ] रोग-रहित, तंदुरुस्त ; ( जीव ३ )। णील अक [निर + स्ट] वाहर निकलना । गोलइ; (हे४,७९)। णील पुं [ नील ] १ हरा वर्ण, नीला रङ्ग ; ( ठा १ )। २ महाधिष्ठायक देव-विरोव ; ( ठा २, ३ ) । का एक सुभट, वानर-विशेष ; ( से ४, १)। ४ छन्द-विशेष ; (पिंग)। १ पर्वत विशेष ; (ठा २, ३)। ६ न रत्न की एक जाति, नीलम; (णाया १,१)। ७ वि. हरा वर्ण वाला ; (पण्ण १; राय)। °कंठ पुं[°कण्ठ] १ शकोन्द्र का एक सेनापति, राक्रोन्द्र के महिष-सैन्य का अधिपति देव-विशेष ; ( ठा ४, १ ; इक ) । २ मयूर, मार ; (पाझ ; कुप्र २४७)। ३ महादेव, शिव; (कुप्र २४७)। °कणबोर पुं [ करवीर ] हर रङ्ग के फूलों वाला कनेर का पेड़; ( राय) । °गुका स्त्रो [ °गुका] उद्यान-विरोष ; (त्रावम) । °मणि पुंस्ती [°मणि ] रत्न-विशेष, नीलम,मरकत 🕫 (कुमा) 📙 ेलेस वि [ ेलेश्य ] नील लेखा वाला ; ( प्रगण १७ )। ्रैलेसा स्त्री [°लेश्या ] त्रशुभ त्रध्यवसाय विशेष ; (सम११; ठा १ )। °हेस्सः देखो °हेस ; ( पण्य १७ )। °हेस्सा देखो "लेसा ; (राज) । "वंत पुं [ "वत् ] १ पर्वत-विशेष ; ( ठा २, ३ ; सम १२ )। २ दह-विशेष ; ( ठा४, २ )। ३ न शिखर-विशेष ; (ठा २, ३ )। णीलकंठी स्त्री [ दे ] बृत्त-विशेष, वाग्य-बृत्तः (दे४, ४२ )। णीला स्त्री [ नीला ] १ चेश्या-विरोष, एक तरह का आत्मा का त्रशास परिणास ; (कम्म४, १३ ; भग )। र नील वर्ण वाली स्त्री; (पड्) णीलिअ वि [ निःस्त ] निर्गत, निर्यात ; ( कुमा )। णीलिअ वि [ नोलित ] नील वर्ण का ; ( उप प्रं १२ )। णीलिआ देखो णीला ; (भग)। णीलिम पुंस्ती [नीलिमन् ] नीलत्त्र, नीलांपन, हरापन; (सुपा १३७)। ें जीली स्त्री [ नीली ] १ वनस्पति-विरोष, नील ; ( पण्ण १ ; उर ६, ४)। २ नील वर्ष वाली स्त्री; (पड् )। र ३ ग्राँख का रोग; (कुप्र २१३)। णीलुंछ सक [ क ] १ निष्पतन करना । २ आच्छोटन करना। खील्छ्य ; (हे ४,७१ ; षड्) । वक् - णोलुंछत; (कुमा)।

णीलुप्पल न निलोत्पल निल रङ्ग का कमल ; ( हे १, ⊏४ ; कुमा ) । णीलोमास वुं [नोलावभास ] १ यहाधिष्ठायक देव-विशेष ; (ठा २, ३)। २ वि. नोल-च्छाय, जो नीला मालूम देता हो.; ( णाया १, १ )। णीव पुं [ नीप ] वृत्त-विशेष, कदस्व का पेड़ ; ( हे१, २३४; कप्प; गाया १, ६)। णीवार पुं निवार ] वृत्तं निराप, तिली का पेड़ ; (गडड) । णीवी स्त्री [ नोवी ] मुल-धन, पूँजी ; २ नारा, इजारवन्द ; (षड्; कुमा)। णीसंक देखो णिस्संक=निःशङ्क ; ( गा३४४ ; कुमा )। णीसंक पुं[दे] ऋष, वैल ; (षड्)। णीसंक्रिअदेखो णिहसंक्रिअ ; (विसे४६२ ; सर ७,१४४) । णीसंख वि [ नि:संख्य ] संख्या-रहित, असंख्य ; ( सुपा 3 kk. ) 1 ... णीसंचार देखो णिस्संचार ; ( पडम ३२, १ )। णोसंद पुं [निःप्यन्द ] रस-स्तुति, रस का करन ; (गउड )। णीसंदिअ वि [निःप्यन्दित ] भरा हुआ, टपका हुआ ; (पात्र )। णीसंदिर वि [ निःष्यन्दितु ] मतने वालां, ट्रेपकने वालां; ( सुपा ४६ )। णीसंपाय वि [ दे ] जहां जनपद परिश्रान्त हुआ हो वह ; ) (दे ४, ४२)। णीसट्ट वि [ निःस्टप्ट] १ विमुक्तः ( पण्ह१, १—पत्र१८) । २ प्रदत् ; ( वृह २ ) । ३ किवि, अतिराय, अखन्तः, "गीसन इमचेयणो ण वा भुतः १ ( उन् )। णीसण पुं [निःखन] आवाज, शब्द, ध्वनि ; ( पुर १३, १८२ ; कुप्र ४६ )। णीसणिआ हे ही दि ]निःश्रेषि, सीही; (दे ४, ४३)। णीसंणी णीसत्त वि [ निःसत्त्व ] सत्त्व-हीन, बल-रहितः ( पटम २१, ७४; कुमा )। णीसद्द वि [ निःशब्द ] शब्द-रहित ; ( दे७, २८ ; भवि) । णीसर अक [रम्] कीडा करना, रमण करना। णीसरइ ;. '(हे ४, १६८)। क्र--णीसरणिज ; ( इसा )। णीसर मक [ निर् | स्ट ] बाहर निकलना । णीसरइ ; (हे ४, ७६) । वक्<del>र नीसरंत</del> ; ( ओव ४४८ टी )।

(हे ४, १६२)।

णीलुक्क सक [ गम् ] जाना, गमन करना ।

```
णीसरण न [ निःसरण ] निर्गमन ; ( से ६, १८ )।
णीसिरअ वि िनिःसृत विर्गत, निर्यात ; ( सुपा २४७ )।
णीसल वि निःशल ] १ निश्वल, स्थिर ; २ वऋता-रहित,
 उत्तान, सपाट: "नीसलतड्डियचंदायएहिं मंडियचउक्कियादेसं"
 ( सुर ३, ७२ )।
णीसहल वि [ निःशल्य ] शल्य-रहित ; ( भवि ) ।
णीसव सक [नि + श्रावय् ] निर्जरा करना, चय करना।
 वकु-नीसवमाणः (विसे २७४६)।
णीसवग देखो णीसवयः ; ( त्रावम )।
णीसवत्त वि [निःसपत्न] शत्रु-रहित, विपन्न-रहित;
 ( मुच्छ ८; पि २७६ )।
णीसवय वि [निश्रावक] निर्जरा करने वाला; (विसे २०४६)।
णीसस अक [निर्+श्वस्] नीसास लेना, श्वास को
 नीचा करना। णीससइ ; ( पड् )। वक्र-णीससंत,
 णीससमाणः ( गा ३३ ; कुप्र ४३ ; ब्राचा २,२,३ )।
 संक्र-णीससिअ, णीससिऊण ; ( नाट ; महा )।
णीससण न [निःश्वसन ] निःश्वासः (कुमा )।
णीससिअ न [ निःश्वसित ] निःश्वास ; ( से १, ३८ )।
णीसह वि [ निःसह ] मन्द, त्रशक्त ; ( हे १,१३; कुमा)।
णोसह वि [ निःशाख ] शाखा-रहित ; ( गा २३० )।
णोसा स्त्री [दे] पीसने का पत्थर : (इस ४, १)।
णीसा देखो णिस्सा ; (कप्प )।
णीसामण्ण ) वि [ निःसामान्य] १ असाधारण ; (गउड;
           Ј सुपा ६१ ; हे २, २१२ )। २ गुरु, 👍
णीसामन्न
 (पात्र)।
णीसार सक [निर्+सारय्] वाहर निकालना। गीसारइ ;
ृ( भवि ) । कर्म—नीसारिज्जइ ; (कुप्र १४० ) ।
ंगीसार पुं [ दे ] मगडप ; ( दे ४, ४१ ) i
णीसार वि [ निःसार ] सार-रहित, फल्गु ; (से ३,४८)।
णीसारण न [निःसारण] निष्कासन, वाहर निकालना ;
 (सुर १४, २०३)।
णीसारय वि [निःसारक ] वाहर निकालने वाला ; ( से
  ३, ४⊏`) ।
णीसारिय वि [निःसारित ] निष्कासित; (सुर ४,१८८)।
णीसास देखी णिस्सास ; (हे १, ६३ ; कुमा ; प्राप्र)।
णीसास े वि [ निःश्वास, क ] निःश्वास त्रेने वाला ;
णीसासय (विसे २७१४; २७१४)।
```

```
णोसाहार देखो णिस्साहार ; "नीसाहारा य पडर भूमीए"
 (सुर ७, २३)।
णिसित्त वि [ निष्पिक्त ] ग्रसन्त सिक्त ; ( पड् )।
णीसीमिअ वि [ दे ] निर्वासित, देश-बाहर किया हुआ है;
 (दे४,४२)।
णीसेयस देखो णिस्सेयस ; ( जीव ३ )।
णीसंणि स्री [निःश्रेणि] सीड़ी ; (सर १३, १४७)।
णीसेस देखो णिस्सेस ; ( गउड ; उव )।
णीहट्टू अ्ृनिकाल कर; ( आचा २, ६, २ )।
णीहड वि [निहृत] १ निर्गत, निर्यात ; (भ्राचा २, १,
  १)। २ वाहर निकाला हुआ ; ( वृह १; कस )।
णीहडिया स्त्री [ निर्ह तिका ] अन्य स्थान में ले जाया जाता
 द्रव्यः; (वृह २)।
णीहम्म अक [ निर्+हम्म् ] निक्लना । गीहम्मइ ; ( हे
  ४, १६२ ) ।
णीहम्मिश्र वि [निर्हम्मित] निर्गत, निःसृत ; (दे ४, ४३)।
णीहर अक [निर्+ सृ] १ वाहर निकलना । गीहरइ ;
 (हे ४, ७६)। वक्त-नीहरंत ; (सुपा ४८२)
 संक्--णीहरिअ; (निचृ ६)। क्---णीहरियव्य;
 ( सुपा ५६० )।
णीहर अक [आ+कन्द्] आकन्द करना, चिल्लाना।
 गीहरइ ; (हे ४, १३१)।
णीहर अक [ निर्+हद्] प्रतिध्वनि करना । वक् - णीहरंत,
 णीहरिअंत ; ( से ४, ११ ; २, ३१ )।
णीहर सक [निर् + सारय्] वाहर निकालना। हेक्र--णीह-
 रित्तए : (भग ४, ४)। क्र-- णीहरियव्य : ( सुपा
 ४८२ )।
णीहर अक [ निर्+हः ] पाखाना जाना, पुरीषोत्सर्ग करना ।
 नीहरइ ; (हे ४, २४६)।
णीहरण न [निस्सरण, निर्हरण] १ निर्गमन, निर्गम, बाहर
 निकालना ; (विपा १,३ ; गाया १, १४) । २ परित्याय
 (निचु १)। ३ अपनयन ; (सुअ २, २)।
णीहरिअ देखो णीहर = निर्+सृ।
णीहरिअ वि ( निःस्त ) निर्गत, निर्यात ; ( सुर १, १४४;
. ३, ७६ ; पात्र )।
णीहरिअ वि [ निर्ह दित ] प्रतिष्त्रनित ; ( से ११,
 933)1
```

```
णोहरिअ न [ दे ] शब्द, आवाज, ध्वनि ; ( दे ४, ४२ )।
 णोहरिअंत देखों णीहर=निर्+हद्।
 णोहार पुं [ नीहार ] १ हिम, तुवार ; ( अच्चु ७२ ;
  ह्वप्न १२; कुमा ) । २ विज्ञा या मुत का उत्सर्ग ; (सम
 ( · ) 1
 णोहारण न [निस्सारण] निज्जासन ; ( ठा २, ४ )।
 णोहारि वि [निर्हारिन् ] १ निकलने वाला ; २ फैलने
  वाला ; "जोयणणोहारिणा सरेण" ( आदम ; सम ६० )।
णोहारि वि निर्हादिन् विशेष करने वाला, गुंजने वाला ;
  (ठा १०; पि ४०१)।
णीहारिम देवो णिहारिम ; (ठा २,४; और; णाया १,१)।
णोहूय वि [दे] अिक श्चित्कर, कुळ भी नहीं कर सकने
  वाला ; "पवयणणीहृयाणं" ( अविन ७५७ )। देखो---
  णिहुअ ।
णु अ [ नु ] इन अवीं का सुचक अव्यय ;-- १ व्यंग्य
  ध्वनि; २ वकाक्ति; (स ३४६)।३ वितर्क; (सण)।
  ४ प्रश्न ; १ विकल्प ; ६ अनुनय ; ७ हेतुं, प्रयोजन ; 🕒
  ङ्गपमान; ६ त्रनुताप, त्रनुराय ; १० त्रपदेश, वहाना; (गडड;
 हैं २, २१७ ; २१८ ) ।
 °णुअः वि [ झका ] जानकार; (गा४०५)।
णुक्कार वं [ नुक्कार ] 'नुक्' ऐसा आवाज ; ( राय ) ।
णुज्जिय वि दि वन्द किया हुआ, मुदित ; "कड्डिया ऐए
  द्युरिया, णुज्जियं से वयणं, छिन्ना य हत्यां" (स ४८६ )।
णुत्त वि [ नुत्त ] १ प्रेरित ; २ चिप्त, फेंका हुआ ; ( से
  ३, १४ )।
णुम सक [नि+अस्] स्थापन करना । ग्रुमइ ; (हे ४,
  1 ( 33P
णुम सक [ छाद्य् ] ढ़कना, श्राच्छादन करना।
                                           णुमइ ;
  (हे४, २१)।
णुमज्ज अक [नि + सद् ] वैठना । गुमज्द ; ( पड् ) ।
णुमज्ज अक [नि+मस्ज्] ह्वना । णुमज्जद ; (हे १,६४)।
- 🔁 मज्जण न [निमज्जन] ह्वना ; ( राज ) ।
णुमणण वि [ निषणण ] वैठा हुआ, उपविष्ट ; ( पड् ; हे
  9, 908) 1
णुमणण ) वि [निमय ] इ्वा हुआ, लीन ; (हे १,
णुमन्न ) ६४; १७४)।
णुमिअ वि [ न्यस्त ] स्थापित ; ( कुमा ) !
णुमिश्र वि [ छादित ] दकी हुआ ; ( कुमा )।
```

णुल्ल देखो जोल्ल । जुल्ल इ ; (प २४४)। **णुवण्ण** वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ ; (दे ४, २४)। णुवण्ण वि [ निषण्ण ] वैठा हुत्रा, उपविष्ट ; ( गउड ; णाया १,५; स २४२)। "पासिम्म नुवरुणा" (उप ६४८ टी)। णुञ्च सक [प्र+काशय्] प्रकाशित करना । णुञ्च ; (हे४,४५)। वक्त--णुट्यंत ; (कुमा)। **णुसा** स्त्री [स्तुषा] पुत्र-वध्, पुत्र की भार्या ; (प्रयो १०४)। णूडर देखो णिडर=नृपुर ; ( षड् ; हे १, १२३ )। णूण वि [ न्यून ] कम, ऊन ; ( उप प्र ११६ )। णूण) य [नृतम् ] इन अर्थों का सूचक अन्यय ;--- १ णूणं ∫ निश्चय, श्रवधारण; २ तर्क, विचार; ३ हेतु ; प्रयोजन; ४ उपमान ; १ प्रश्न ; (हे १, २६ ; प्राप्र ; कुमा ; भग ; प्रासु १२; वृह १; श्रा १२)। णूपुर देखो णूडर ; ( चार ११ )। ेणूम सक [ छादय् ] १ इकना, छिपाना। एएमरः ; (हे ४, २१)। ण्मंति ; (णाया १, १६)। वक् -- ण्मंत ; (गा⊏५६)। णूम न [ छादन ] १ प्रच्छाइन, छिपाना ; २ असस, भूठ ; (पगह १, २)। ३ माया, कपट; (सम ७१)। ४ प्रच्छन्न स्थान, गुफा वगैरः ; (सुत्र १, ३,३ ; भग १२, १)। १ अन्धकार, गाढ अन्धकार; (राज)। णूमिअ वि [ छादित ] दका हुआ, छिपाया हुआ ; ( से १, ३२; पाग्र; कुमा )। णूमिअ वि दि ] पोला किया हुआ; (उप प्र ३६३ )। णूला स्त्री [ दे ] सास्ता, डाल ; ( दे ४, ४३ )। 🎺 णे अ पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता भ्रव्यय ; (राज )। णेअ देखो णा≔ज्ञा ।∕ णेअ देखो णी = नी .1/ नैक ] अनेक, बहुत ; (पश्म ६४, ५१)। °विह वि [ °विधा ] अनेक प्रकार का ; ( पडम ११३, **४२)**। णेअ अ [ नैच ] नहीं ही, कदापि नहीं ; ( से ४, ३० ; गा १३६ ; गउड ; सुर २, १८६ ; सण )। णेअव्व देखो णी = नी । णेआइअ ) वि [ नैयायिक, न्याय्य] न्याय से म-वाधित, णेआउअ ∫ न्यायानुगत, न्यायोचित ; " ऐत्राइत्रस्स मग्गस्स दुद्वे अवयरई वहुं ( सम ५१ ; औप ; पगह २, १ )।

```
णेआवण न नायन ] अन्य-द्वारा नयन, पहुँ चाना ; ( उप
   ७४६ )।
 णेआविअ वि नायित ] ब्रन्य द्वारा ले जाया गया, पहुँ-
  चाया हुआ ; (स ४२; कुप्र २०७)।
 फोउ वि | नेतृ | नेता, नायक ; ( पडम १४, ६२ ; सुत्र
   9, ₹, 9 ) 1
 णेउआण ) देखो णी = नी।
 णेउं
, जेउड्ड पुं [ दे ] सद्भाव, शिष्टता ; ( दे ४, ४४ ) ।
 णेउण न [ नैपुण ] निरुणता, चतुराई ; ( श्रभि १३२ ) ।
 णेउणिअ वि [ नैपुणिक ] १ निपुण, चतुर ; ( ठा ६ )।
   २ न. अनुप्रवाद-नामक पूर्व-प्रन्थ की एक वस्तु ; (विसे
   1 (0385
 णेडण्ण ) न [ नैपुण्य ] निपुणता, चतुराई ; ( दस ६, २ ;
 णेउन्न ∫ सुपा २६३ )।
 णेउर न [ नूपुर] स्त्री के पाँव का एक आभृषण ; ( हे १,
   १२३ ; गा १८८ )।
 णेडरिल्ल वि [नूपुरचत्] नुपुर वाला ; (पि १२६ ;गउड)।
 णेऊण } देखो णी=नी।
 जेंत
 णेंत देखो णी=गम्।
 णेक्कंत देखो णिक्कंत ; (गा ११)।
 णेग देखो णेअ=नैक; ( कुमा; पएह १,३)।
णेगम पुं [ नैगम ] १ वस्तु के एक अंश को स्वीकारने
   वाला पत्त-विशेष, नय-विशेष; (ठा ७)। २ विशिक,
   व्यापारी; "जिणधन्मभाविएणं, न केवलं धन्मत्रो धणात्रोवि ।
   नेगमग्रडहियसहसो, जेख कच्चो अप्पणो सरिसो" (श्रा २७)।
   ३ न व्यापार का स्थान ; ( श्राचा २, १, २ )।
 षेगुण्ण न [नैर्गुण्य] निर्गुणता, निःसारता ; (भत १६३)।
 णेचइय पुं [ नैचियक ] धान्य का न्यापारी ; ( वव ४)।
 णेच्छइअ वि [ नैश्चियक ] निश्चयनय-सम्मत, निरुपचरित,
   शुद्ध; (विसे २८२)।
 णेच्छंत वि [ नेच्छत् ] नहीं चाहता हुआ ; (हेका ३०६)।
 णेज्छिप वि [ नैच्छित ] इच्छा का अविषय, अनभिल्षित ;
   (जीव ३)।
 णेद्विअ वि [ नैष्ठिक ] पर्यन्त-वर्ती ; ( परह २, ३ )।
 णेड देलो णिडु; (कुमा; हे १,१०६)।
 , फोडाली स्त्री [ दे ] सिर का भूषण-विशेष ; ( दे ४,४३ )।
```

```
णेड्ड देखो णिड्ड ; ( हे २,६६ ; प्राप्र ; पड् )।
णेड्डरिआ स्त्री [दे] भादपर मास की शुक्ल दरामी का एक
 उत्सव ; (दे ४, ४६)।
णेत पुंन [ नेत्र ] नयन, ब्राँख, चनु ; (हे १,३३ ; ब्राचा)।
णेद्दा देखो णिद्दा ; (पि १६२ ; नाट )।
णेवाल देखां णेत्राल ; ( उप पृ ३६७ )।
णेम स निम १ अर्घ, आधा ; (प्रामा )!
                                         २ न मूल,
 जड़ ; ( परह १, ३ ; भग )।
णेम न दि ] कार्य, काज ; ( राज )।
णेम देखा णेम्म=दे; (पण्हर, ४ टी--पत्र १३३)।
णेमाल पुंब [ नेपाल ] एक भारतीय देश, नेपाल; ( पडम
 ६८, ६४ )।
णेमि पुं [ नेमि ] १ स्वनाम-ख्यात एक जिन-देव, वाइसर्वे
 तीर्थं कर ; (सम ४३ ; कप्प )। २ चक्र की घारा ; (ठा
  ३, ३ ; सम ४३ )। ३ चक परिधि, चक्के का धेरा ;
 (जीव ३)। ४ त्राचार्य हेमचन्द्र के मातुल का नाम ;
  (कुप्र २०)। °चंद् पुं [°चन्द्र] एक जैनाचार्य;
  (सार्ध ६२)।
णेमित्त देखो णिमित्त ; ( त्रावम )।
णेमित्ति वि [ निमित्तिन् ] निमित-शास्त्र का जानकार ;
  ( सुर १, १४४ ; सुपा १६४ )।
णेमित्तिअ ) वि [ नैमित्तिक ] १ निमित-शास्त्र से संवन्ध
णेमित्तिग ) रखने वाला ; (सुर ६, १७७)। २ कारणिक,
 निमित्त से होने वाला, कारण से किया जाता, कादाचित्क ;
 "उनवासो ऐमित्तिगमो जम्रो भिषत्रो" ( उप ६८३ ; उनर
  १०७) | ३ निमित शास्त्र का जानकार; (सुर १, २३८) ।
 ४ न निमित्त शास्त्र ; ( ठा ६ )।
णेमी स्त्री [नेमी ] चक्र-धारा ; (दे १, १०६)।
णेम्म व [ दे निभ] तुल्य, सदृश, समान ; (परह २,४--पत्र
  1 ( 0 } 9
णेम्म देखो णेम=नेम ; (पग्ह १, ४—पत्र ६४)।
णेरइअ वि [ नैरियक ] १ नरक-संवन्धी, नरक में उत्प-
 न्न ; (हे १, ७६)। २ पुं नरक का जीव, नरक में उत्पे-
 न्न प्राणी ; (सम २ ; विपा १, १० )।
णेरई स्त्री [ नैऋंती ] दिल्ला और पश्चिम के बीच की दिशा ;
 ( सुपा ६८ ; ठा १० )।
णेरुत न [नैरुकत] १ व्युत्पति के अनुसार अर्थ का वाचक शब्द;
 (अधु)। २ वि. निरुक्त शास्त्र का जानकार ; (विसे २४)।
```

```
णेरुत्तिय वि [नैरुक्तिक] न्युत्यत्ति-निष्यन्तः (विसे ३०३७)।
  णेहतो स्री निहिन्ती व्युत्पत्तिः (विषे २१८२)।
  णेल वि निल ] नील का विकार; (भग; औप)
   जेलंछण देखो जिल्लंछण ; ( स ६६६ ) ।
 ्रमीलच्छ पुं [ दे ] नपुंसक, षगढ ; ( दे ४,४४ ; पात्र ;
    हेर, १७४)। २ मृषम, वैल ; (दें ४, ४४)।
िणेलिच्छी स्त्री दि ] कूपतुला, ढॅकवा; (दे ४,४४)।
   णेल्लच्छ देखो णेलच्छ ; (पि ६६)।
   णेव देखो णेअ=नैव ; ( उव ; पि १७० )।
   णेवच्छ देखो णेवत्थ ; ( से १२, ६७ ; प्रति ६ ; ब्रौप ;
    कुमा ; पि २८० )।
🗘 णेचच्छण न 🕻 दे ] अवतारण, नीचे उतारना : (दे ४, ४०)।
   णेविञ्छय देखो णेवित्थय ; ( पि २८० )।
   णेवत्थ न निपथ्य । १ वस्त्र आदि की रचना, वेष की
    सजावट ; ( गाया १, १ )। २ वेष ; (विसे २४८७ ; सुर
     .३, ६२ ; सर्ष ; सुपा १४३ ).।
णेवत्थण न [दे] निरुं छन, उत्तरीय वस्त्र का अञ्चल; (कुमा) ।
   णेवित्थय वि [नैपिथ्यत ] जिसने वेष-भूषा की हो वह ;
  े₹ "पुरिसनेवितथया" (विपा १,३)।
   णेवाइय वि निपातिक ] निपात-निष्पत्न नाम, अव्यय
     ब्रादि; (विसे २५४०; भग)।
   णेवाल पुं [नेपाल] १ एक भारतीय देश, नेपाल; ( उप
     पु ३६३ ; कुप्र ४५८ )। २ वि. नेपाल-देशीय ; ( पडम
    ٤٤, ٤٤ ) ١
   णेविजा ) न [नैवेदा] देवता के आगे धरा हुआ अन्न
   णेवेज्जं प्रादिः (सं १२२ ; श्रा १६ )।
   णेठ्याण देखो णिव्याण=निर्वाण ; ( त्राचा ; सुर ६, २०;
    स ७४४ )।
   णेब्बुअ देखो णिब्बुअ ; ( उप ७३० टी )।
   पीव्युइ देखो णिव्युइ ; ( उप ७६८ टी )।
   णेसिन्गिय देखो णिसन्गिय ; ( सुपा ६ )।
   णेसज्ज वि निषद्य ] ग्रासन-विशेष से उपित्रष्ट ; ( पव ६७;
पंचा १८)।
   णेसज्जिअ वि निष्धिक ] अपर देखो ; (ठा ४, १ ;
    ग्रीप ; पण्ह २, १ ; कस )।
ूर्णसित्य पुं [ दे] विषण् मन्त्रो, विषक् प्रधानः (दे ४,४४)।
   णेसित्यया ) स्त्री [नैसिष्टिकी, नैशिस्त्रिकी] १ निसर्जन,
              ्रीनिज्ञेपणः २ निसर्जन से होने वाला कर्म-बन्धः
```

```
( ठा २, १ ; नव १८ )।
णेसप्प पुं [ नैसर्प ] निधि विशेष, चक्रवर्ती राजा का एक
 देवाधिष्ठित निधान ; ( ठा ६ ; उप ६८६ टी )।
णेसर पुंदि रिव, सर्व ; (दे ४, ४४)।
णेसाय देखो णिसाय = निषाद; ( राज )।
जेंसु पुन दि ] १ ब्रोष्ट, होठ; २ पाँव; 'तह निविखनतमंता
 कृत्रिम निहित्तेषेसुजुगं" (उप ३०० टी) ।
णेह पुं स्निह ] १ राग, अनुराग, प्रेम ; (पात्र )। २
 तेल ग्रादि चिकना रस-पदार्थ; ३ चिकनाई, चिकनाहट;
  (हे २, ७७; ४, ४०६; प्राप्र)।
जोहर देखों जेहुर ; ( पगह १, १ ) !
णेहल पं [स्नेहल ] छन्द-विशेष : (पिंग )।
णेहालु वि [स्नेहवत्] स्नेह-युक्त, स्निग्ध ; (हे २,१४६)।
णेहर पुं [ नेहर ] १ देश-विशेष, एक अनार्य देश ; २ उसमें
  वसने वाली अपनार्य जाति ; ( पगह १, १ - पत्र १४ )।
णो अ नो दिन अर्थी का स्चक अध्ययः - १ निषेध,
 प्रतिषेध, ग्रमाव ; (ठा ६; कस; गंउड)। २ मिश्रण,
 मिश्रता ; "नोसहो मिस्सभावम्म" ( विसं ५० )।
 भाग, ग्रंश, हिस्सा ; (विंम ८८८)। ४ अवधारण,
 निश्चय ; ( राज )। °आगम र्षु [ °आगम ] १ श्राग्म
 का अभाव; २ आगम के साथ मिश्रण; ३ आगम का
 एक ब्रंश ; (ब्रावम ; यितं ४६ ; ५० ; ५९ )।
 पदार्थ का अ-परिज्ञान ; ( गांदि )। °इंदिय न [ °इन्द्रिय]
 मन, अन्तःकरण, चित ; (ठा ६ ; सम ११ ; उप ४६०
 टी )। °कसाय पुं [°कपाय] कवाय के उद्दीपक
 हास्य वगैरः नव पदार्थ, वे ये हैं ;—हास्य, रित,
 श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, स्त्रीवेद
 नपुंसकवेद; ( कम्म १, १७ ; ठा ६ )। °केवलनाण
 न ि केवलज्ञान ] अवधि और मनःपर्यव ज्ञान ; ( टा
 २, १)। °गार पुं िकार ] 'नो' शब्द ; (राज)।
°गुण वि [°गुण] अ-येथार्थ, अ-वास्तविकः (अण् )। °जीव
 पुं िजीव ] १ जीव और अजीव सं भिन्न परार्थ, अन्वस्य ;
 २ अजीव, निर्जीव ; रे जीव का प्रदेश; (विसे )। °तह वि
 [ 'तथ ] जो वंसा हो न हो ; ( ठा ४, २ )।
र्णोक्ख वि [ दे ] ज्ञमोखा, ज्ञपूर्व ; (पिंग)।
णोद्भि देखो णोहिलअ ; ( राज् )।
```

```
णोमिल्ळिआ स्त्री [ नवमिल्ळिका ] सुगन्धि फूल वाला वृत्त-
   विशेष, नेवारी, वासंती ; ( नाट ; पि १४४ )।
 णोमालिआ स्री [ नवमालिका] ऊपर देखो ; (हे१, १७०;
   गा २८९ ; षड्; कुमा; अभि २६ )।
⊬णोमि पुं [दे ] रस्सी, रञ्ज ; (दे ४, ३१ )।
  णोल्रइआ ) स्त्री [दे] चल्चु, चाँच ; (दे ४, ३६)।
्णोलच्छा 🕽
  णोल्ल सक [ क्षिप् , नुद् ] १ फेंक्ना । २ प्रेरणा करना ।
   गोल्लइ; ( हे ४, १४३ ; षड् )। गोल्लेइ; ( गा ८७४)।
   कवक —णोव्लिज्जांत ; ( सुर १३, १६६ )।
 णांक्लिअ वि [ नोदित ] प्रेरित: ( से६, ३२ ; साया १, ६ ;
   पर्ह १, ३ ; स ३४० )।
🖊 णोब्च पुं [ दे ] ब्रायुक्त, सूचा, राज-प्रतिनिधि ; ( दे४,१७)।
 णोहल पुं [लोहल ] अञ्यक्त शब्द-विशेष ; (षड् ; पि
   २६०; संचि ११)।
 णोहिळिआ स्त्री [ नवफिलका ] १ ताजी फली, नवोत्पन्न
   फली ; (हे १, १७०)। २ नूतन फल वालो ; ( कुमा)।
   ३ नूतन फल का उद्गम ; 'शोहलि अमप्पणो किं ण मग्गसे,
   मग्गसे कुरवश्रम्भ" (गा ६)।
 णोहा स्री [स्तुषा] पुत्र की भार्या; (पि १४८; संचि
   1k) 1
 °ण्णअ वि [ ज्ञक ] जानकार ; (गा२०३ )।
  °ण्णास देखो णास= न्यास ; (स्वप्न १३४ )।
 °ण्णुअ देखां °ण्णअ ; ( गा ४०१ )।
 णहं अ. १-२ वाक्यालंकार और पादपूर्ति में प्रयुक्त किया
   जाता अञ्यय ; (कप्प : कस )।
 ण्हव सक [ स्नपय् ] नहलाना, स्नान कराना।
   ( कुप्र ११७ )। कनकु—ण्हविज्जंत ; ( सुपा ३३ )।
   संक्र-ण्हंब्रिऊणः (पि ३१३)।
```

ण्हवण न [ स्नपन ] स्नान कराना, नहलाना ; ( कुमा )। ण्हविञ वि [ स्निपित ] जिसको स्नान कराया गया हो वह ; ( सुर २, १८ ; भवि )। ण्हा ) श्रक [स्ता]स्तान करना, नहाना। णहाणा (हे४, १४)। गहासेइ, गहासेति; (पि ३१३)। भवि—गहाइस्मं ; (पि ३१३)। वक्त-ण्हायमाण ; ( णाया १, १३ )। संक्-ण्हाइत्ता, ण्हाणित्ता ; (पि ३१३)। ण्हाण न [ स्नान ] नहाना, नहान ; ( कप्प ; प्राप्त )। °पीढ पुंन [ °पीठ ] स्नान करने का पद्य ; ( गाया 9, 9)1 ण्हाणिआ स्त्री [स्नानिका]स्नान-क्रियाः; (पःह २,४— पत्र १३१ )। ण्हाय वि [ स्नात ] जिसने स्नान किया हो वह, नहाया हुआ ; (कप्प ; अीप )। ण्हायमाण देखो ण्हा। ण्हारु न [स्नायु] ब्रास्थि-बन्धनी सिरा, नस, धमनी; (सम १४६; पगह १, १; ठा २, १; आचा)। ण्हाच देखो ण्हच । गहानइ, गहानेइ ; ( भनि ; पि ३१३)। वक्र--णहावअंत ; (पि३१३)। संक्र--णहाविऊण: (महा)। णहाविअ वि [स्निपित ] नहलाया हुआ, जिसको स्नान कराया गया हो वह ; ( महा ; भवि )। ण्हाविअ पुं [ नापित ] हजाम, नाई; (हे १, २३०; कुमा ) , 'धेत्य ग्हावियं आगएग मुंडावित्रो कुमरो" ( उप ६ टी )। °पसेवय पुं [°प्रसेवक ] नाई की अपने उप-करण रखने की थैली ; ( उत २ )। ण्हुसा स्री [स्नुषा] पुत-त्रथू; पुत की भार्या; ( ब्रावम; पि ३१३)।

इत्रं सिरिपाइअसद्महण्णवे णत्राराइसह्संकलणो, त्राइएसेण नत्राराइसह्संकलणो अ वाईसइमो तरंगो समरो । त

त पुं [त] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष; (प्राप; प्रामा) । 📈 स [ तत् ] वह ; (ठा ३, १८; हे १, ७ ; कप्प ; कुमा) । ते° स [त्वत्°] तू। °क्कप वि °क्ति] तेरा किया हुआ; (स ६८०)। तइ ( अप ) अ [ तत्र ] वहाँ, उसमें ; ( षड् )। तइ अ [ तदा ] उस समय ; ( प्राप्र )। तइअ वि [ तृतीय ] तीसरा ; (हें १, १०१ ; कुमा )। तइअ ( ग्रप ) वि [ त्वदीय ] तुम्हारा ; ( भवि )। तइअ अ [ तदा ] उस समय ; ''भणियो रन्ना मंती, मंइसागर तहय पव्वयंतेण। ताएण ब्रहं भणिब्रो, भगिणी ठाणिम्म दायव्वा" (सुर १,१२३)। ह तइअहा ( ग्रप ) ग्र [तदा ] उस समय ; (भवि ; सण)। तइआ ब्र [तदा] उस समय ; (हे ३, ६४ ; गा ६२ )। तइआ स्त्री [ तृतीया ] तिथि-विशेष, तीज ; ( सम २६ )। ्रह्मइल देखो तेल्ल ; ( उप ६२६ )। तेइलोई स्त्री [त्रिलोकी] तीन लोक—स्वर्ग, मर्स और पाताल: ( सुपा ६८ )। तइलोक्क े न [ त्रैलोक्य ] ऊपर देखो ; (पंडम ३, तइलोय । १०४ ; ८, २०२ ; स ४७१ ; सुर ३, २०; सुपा २८२ ; ३४ ; ४४८ )। तइस (अप) वि [तादूश] वैसा, उस तरह का; (हे ४, ४०३; षड्) '। तई स्त्री [ त्रयी ] तीन का समुदाय ; ( सुपा ४८ )। तईअ देखी तइअ=तृतीय ; (गा ४९१ ; भग )। तउ ) न [त्रपु] धातु-विशेष, सीसा, राँगा ; (सम तउअ र् १२४ ; श्रीप ; उप ६८६ टी; महा) i °वंद्विआ स्त्री [ °पट्टिका ] कान का आमूषण-विशेष ; (दे ४,२३)। तउस न [ त्रपूर्व ] देखो तउसी ; ( राज )। °मिंजिया 🏲 स्त्री [ °मिञ्जिका ] त्तुद्र कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; (जीव १)। तउसी स्त्री [त्रपुषी] कर्कटी-रुत्त, खीरा का गांछः (गा ४३४)। तए अ [ ततस् ] उससे. उस कारण से ; २ वाद में; ( उत्त न ; विपा न, न )। तएयारिस वि [ त्वादृश ] तुम जैसा, तुम्हारी तरह का ; (स ५२)।

तओ देखो तए ; ( ठा ३, १ ; प्रासु ७८ )। तं अ [ तत् ] इन अर्थों को वतलाने वाला अव्यय ; — १ कारण, हेतु ; ( भग १५ ) । र वाक्य-उपन्यास ; "तं तित्रसवंदिमोक्खं" (हे २, १७६; षड )। "तं मरण-मणारंभे वि होइ, लच्छी उग्र न होइ" (गा ४२)। "जहा अ [ "यथा ] उदाहरण-प्रदर्शक अन्यय ; (आचा ; अणु)। ्रतंथा देखो तथा=तदा ; ( गउड )। तंद्र न [ दे ] पृष्ठ, पीठ ; ( दे ४, १ )। ्रतंड न [दे ] लगाम में लगी हुई लार ; २ वि. मस्तक-रहित; ३ स्वर से ग्रधिक ; (दे ४, १६)। तंडव ('अप ) देखो तड्डव । तंडवह ; (भवि )। ' तंडव अक [ ताण्डवय्] गृत्य करना। तंडवेंति ; (आवम)। तंडव न [ ताण्डव ] १ नृत्य, उद्धतः नाच ; ( पात्र ; जीव ३ ; सुपा पेट )। २ उद्धताई ; "पासंडितुंडग्रइचंडतंड-वाडंवरेहिं किं मुद्ध" (धम्म ८ टी )। तंडविय वि [ ताण्डवित ] नचाया हुत्रा, नर्तितः; (गउड)। तंडं विय ( अप ) देखो तड्डविअ; ( भवि ) । तंडुल पुं [तण्डुल] चावल; (गा ६६१)। देखो तंडुल । तंत न [तन्त्र] १ देश, राष्ट्र; ( सुर १६, ४८ ) । २ शास्त्र, सिद्धान्त ; ( उवर १ ) ३ दर्शन, मत ; ( उप ६२२)। ४ स्वदेश-चिन्ता ; ५ विष का श्रीषध विशेष ; ( मुद्रा १०८ )। ६ सूत्र, प्रन्थांश-विशेष ; "सुतं भिणयं तंतं भणिज्जए तम्मि व जमत्थो'' ( विसे ) । ७ विद्या-विशेष; ( सुपा ४६६ )। °न्नु वि [ °ज्ञ ] तन्त्र का जानकार ; ( सुपा ५७६ )। °वाइ पुं [ °वादिन् ] विद्या-विशेष से रोग आदि को मिटाने वाला ; ( सुपा ४६६ ) । तंत वि [तान्त] खिन्न, क्लान्त ; (गाया १,४ ; विपा१,१)। र्तातडी स्त्री [दे] करम्ब, दही ब्रोर चावल का बना भोजन-विशेष: ( तंतिय पुं [ तान्त्रिक ] वीणा वजाने वाला ; ( अणु )। तंती स्त्री [तन्त्री ] १ वीणा, वाद्य-विशेष ; (कप्प ; श्रीप ; सुर १६, ४८)। २ वीणा-विशेष ; (पण्ह २, ४)। ३ ्रताँत, चमड़े की रस्सी ; ( विपा १, ६ ; सुर ३, १३७ )। तिती स्त्री दि] चिन्ता ; "कामस्स तत्ततंतिं कुणंति" (गा २) । तंतु पुं [ तन्तु ] सूत, तागा, धागा ; ( पउम १, १३ )। °अ, °ग् पुं [ °क ] जलजन्तु-विशेषः (पउम १४,१७ ; कुप्र २०६)। °ज, °यन [ "ज] सूती कपड़ा; (उत २,३४)। °वाय पुं िवाय ] कपड़ा बुनने वाला, जुलहा ;

(श्रा २३)। 'साला स्त्री [ 'शाला ] कपड़ा दुनने का घर, ताँत-घर; (भग १४)। तंतुक्खोडी स्त्री [ दे ] तन्तुवाय का एक उपकरण ; (दे४,७)। तंदुल देखो तंडल ; (पउम.१२, १३८)। २ मत्स्य-विशेष ; (जीव १)। °वेपाछिय न [°वैचारिक] जैन ग्रन्थ-विशेष ; ( गांदि )। तंदुलेज्जग पुं [तन्दुलीयक ] वनस्पति-विशेष ; (पाण १)। तंद्रसय देखो तिंद्रसय ; ( सुर १३, १६७ )। तंब पुं [ स्तम्व ] तृणादि का गुच्छा ; ( हे २, ४४ ; कुमा)। तंब न [ ताम्र ] १ धातु-विशेष, ताँवा ; ( विपा १, ६ ; हे २, ४५ )। २ पुं वर्ण-विरोष ; ३ वि अरुण वर्ण वाला; (पगरा १७ ; श्रोप )। °चूल पुं [ °चूड] कुम्कुट, मुर्गा; (सुर ३, ६१)। "वण्णो स्त्री [ "पणीं] एक नदी का नाम : (कप्पू) । °स्तिह पुं [°शिख] कुक्कुट, मुर्गा; (पात्र) । तंबकरोड पुन दि] ताम्र वर्ण वाला द्रव्य-विशेष; (परण १७)। तंबिकिमि पुं [दे] कीट-विशेष, इन्द्रगोप; (दे ४, ६; पड्)। तंबकुसुम पुंन [दे] वृद्यं-विशेष, कुरुवक, कटसरैया ; (दे ४, ६; षड् )। २ कुरस्टक दृत्त ; ( षड् )। तंबक्क न [दे] वाद्य-विशेष ; अणाह्यतंवक्केसु वज्जेतेसु (ती ११)। तंबिच्छवाडिया स्त्री [दे] ताम्र वर्ण का द्रव्य-विशेष ; (पराच १७)। तंबरक्कारी स्त्री [दे] रोकालिका, पुष्प-प्रधान लता-विरोष ; (दे ४, ४)। तंबरत्ती स्त्री [दे] गेहँ में कंक्रम की छाया ; (दे ४, ४)। तंबा स्त्री [दे] गौ, धेर्नु, गैया ; (दे ४, १ ; गा ४६० ; पात्र्य ; वज्जा ३४ )। तंबाय पुं [ तामाक ] भारतीय प्राम-विशेष ; ( राज )। तंचिम पुंस्री [ताम्रत्व] त्रहणता, ईषर् रक्तता ; (गउड)। तंबिय न [ताम्रिक] परिवाजक का पहनने का एक उप-करण ; ( औप )। तंबिर वि [ दे ] तात्र वर्ष वाला ; (हे २,५६; गउड; भवि)। तंबिरा [दे] देखो तंबरत्ती 🖟 (दे ४, ४)। र्तं<mark>बुक्क न [दे ]</mark> वाद्य-विशेष; "बुक्कतंबुक्कसद्दुक्फडं'' (सुपा ५०)। तंबेरम पुं [स्तम्बेरम] हस्तो, हायो ; ( उप पृ १९७)। र्/तंबेही स्त्री [दे] पुष्प-प्रधान युत्त-विशेष, शेफालिका ; ( दे ४, ४)। तंबोल न [ताम्बूल] पान; (हे १, १२४; कुमा )।

तंबोलिअ पुं [ताम्बूलिक ] तमोली, पान बेचने वाला ; (श्रा १२)। तंबोली स्त्री [ताम्बूलो] पान का गांछ ह (पड्; जीव ३ ) । तंम देखो थंम ; (पड्)ी तंस वि [ त्र्यस्त ] त्रि-कोण, तीन कोन वाला ; (हे १, २६; गउड; ठा १; गा १०; प्राप्त; श्रांचा )। तकक सक तिर्का तर्क करना, अनुमान करना, अटकल करना । तक्केमि; (मे १३) । संक्र--तिकियाणं; (श्राचा)। तक्क न ितक ो मंग्रं, छाँछ ; ( श्रोत्र ⊏७ ; सुरा ५⊏३ ; उप पृ ११६ )। तक्क पुं [ तर्क ] १ विमर्रा, विचार, अटकल-ज्ञान ; ( श्रा १२.; ठा ६ )। २ न्याय-शास्त्र ; ( सुपा २८७ )। तक्कणा स्त्री [ दे ] इच्छा, त्रभिलाव ; ( दे ४, ४ ) । तककय वि [ तर्कक] तर्क करने वाला ; ( पण्ह १, ३ ) ! तक्कर पुं [ तस्कर ] चोर ; (हे २, ४ ; श्रीप )। तक्किल ) स्त्री [दे] वलयाकार वृत्त-विरोप: (पणण १)। तक्कलो 🛭 तक्कास्त्री [तर्क] देखो तक्क = तर्कः (ठा १ ; स्त्र १) १३; आचा )। तक्काल किवि [ तत्काल ] उसी समय ; ( कुमा )। तिक्रिअ वि [ तार्किक ] तर्क शास्त्र का जानकार ; ( अच्डु 909 )1 तिकियाणं देखो तकक=तर्क्। तक्कु युं [तर्क् ] सूत बनाने का यन्त्र, तकुमा, तकता ; (दे ३, १)। तक्कुय पुं [ दे ] स्वजन-वर्ग ; "सम्माणिया सामंता, ऋहि-. गंदिया नायरया, परियासिया तक्क्यजणा ति" (सर्२०) । तक्ख सक [तं श्र्] छित्रना, काटना । तक्खद ; (पड् ; हे ४, १६४) । कर्म-—तिविज्ञ तर्; (कुप्र १७)। वक्र—तक्खंमाण ; ( अणु )। तक्ख पुं [ तार्क्ष्ये ] गहड़ पद्मो; ( पात्र )। तक्ख पुं [तक्षन ] १ लकड़ो काटने वाला, वढ़ई; २ विश्व-कर्मा , शिल्पी विशेष , (हे ३, ४६ ; षड् ) । °सिला स्त्री [ °शिला ] प्राचीन ऐतिहासिक नगर, जो पहले बाहुबिल की राजधानी थो, यह नगर पंजाब में है ; ( पडम ४, ३८; कुप्र ४३ )। तकखग युं [ तक्षक ] १-२ ऊपर देखो । ३ स्वनाम-प्रसिद्ध सर्प-राज; ( उप ६२१ )।

```
तक्खण न [तत्थ्रण] १ तत्काल, उसी समय ; ( दा ४,
  ४)। २ किवि शोब्र, तुरन्त ; (पास)।
तक्खय देखो तक्खग; (स २०६; कुप्र १३६)।
 तक्खाण देखो तक्ख=तज्ञन् ; (हे ३, ४६; पड् )।
 तगर देखो टगर ; ( पगह २, ४ )।
 तगरा स्त्री [ तगरा ] संनिवेश-विशेषः; ( स ४६८ )।
 तस्म न [दे] सूत कङ्कण, धारो का कंकण ; (दे ४, १;
   गडड )।
 तगांधिय वि [तद्गिनियक ] उसके समान गंध वाला ;
   ( प्रासु ३४ ) ।
 तच्च वि [ तृतीय ] तीसरा; ( सम 🖛 ; उवा ) ।
  तच्च न [ तर् व ] सार, परमार्थ ; ( त्र्याचा ; त्र्यारा ११४)।
   °ावाय पुं [ °वाद ] १ तत्व-वाद, परमार्थ-चर्चा । २ दृष्टि-
   वाद, जैन ग्रङ्ग-प्रन्थ विशेष; ( ठा १० )।
  तच्च न [ तथ्य] १ सस्य, सचाई ; ( हे २, २१ ; उत
   रू )। २ वि. वास्तविक, सत्य ; ( उत ३ )। °त्था पुं
   िगर्थ] सत्य हर्काकत ; ( पउम ३, १३ )। °ाचाय पुं
   [ °बाद ] देखा ऊपर °ावाय ; ( ठा १० )।
  तच्चं त्र [ त्रिः ] तीन वार ; ( भग ; सुर २, २६ )।
  तिच्चित्त वि [ तिच्चित्त ] उसी में जिसका मन लगा हो वह,
    तल्लीन ; (विपा १, २)।
  तच्छ सक [तक्ष्र] छिलना, काटना। तच्छइ ; (हे ४,
    १६४; पड्) । संकृ—तिन्छयः (सूत्र १, ४,१) । कवकृ—
    तिच्छज्जंत ; ( सुर १, २८ )।
   तच्छण स्त्रीन [ तक्षण] छितना, कर्तन ; ( पण्ह १. १)। ्र तृडउडा [ दे ] देखो तडवडा ; ( জীর ३; जं १)।
    स्री-णाः ( गाया १, १३ )।
्रतंच्छिंड वि [ दे ] कराल, भयंकर ; (दे ४, ३ )।
   तिच्छिन्जंत देखो तच्छ ।
🖊 तिच्छिल वि [ दे ] तत्पर ; ( पड् )। 🕟
   तजा देखा तया=त्वच् ; ( दे १, १११ )।
   तन्ज सक [ तर्जय् ] तर्जन करना, भर्त्सन करना। तम्ब ;
     ( भिव ) । तज्जेइ ; ( गाया १, १८ ) । वक्र—तज्जंत,
     तिज्ञंत तज्जयंत, तज्जमाण, तज्जेमाणं; (भिवः सुर
     १२, २३३; ग्राया १, ⊏; राज; विषा १, १—पत्र ११) ।
     क्वक — तिज्जिज्जेत ; ( स्प पृ १३४ ; स्प १४६ टी ) ।
    तज्जण न [ तर्जन ] भत्र्यन, तिरस्कार ; (ग्रोप; उव ; पडम
      ek, ४३ )।
```

```
तज्जणा स्त्री [ तर्जना ] ऊपर देखो; (पग्ह २,१ ; सुपा १)।
तज्जणी स्री [ तर्जनी ] प्रथम श्रंगुली ; ( सुपा १ ; कुमा )।
तज्जाय वि [ तज्जात ] समान जाति वाला, तुल्य-जातीय ;
 ( ग्राव ४ )।
तङ्जाविथ े वि [ तर्जित ] तर्जित, भर्त्सित ;( स १२२;
            ) सुपा २६३; भवि )।
तिज्जिअ
तज्जित
तज्जिज्जंत
              देखो तज्ज।
तज्जिमाण
र्तह्वह न [ दे ] श्राभरण, श्राभूपण ;
  " सिंग्यं सिंग्यं वालत्तरणात्रो तणुयाइं तहवहाइं ।
     श्रवहरिवि नियघरात्रो हारेइ रहम्मि खिल्लंतो"
                                (सुपा ३६६)।
 तट्टी स्त्री [दे] गृति, वाड़ ; (दे ४, १)।
 तद्व वि [ त्रस्त ] १ डरा हुत्राः, भीतः; (हे २, १३६ ;
  कुमा )। २ न. मुहूर्त-विरोष, ; (सम ५१)।
 तह वि [ तप्र] छिता हुया ; ( स्य १, ७ )।
 तद्वव न [ त्रस्तप ] मुहूर्त-विरोप ; ( तम ४१ )।
 तिहि ्रे पुं [त्वप्टृ] १ तज्ञक, विश्वकर्मा ; (गडड)। २
 तहु ) नत्तल-विरोप का अधिष्ठायक देव ; (ठा २,३)।
 तड सक [तन्] १ विस्तार करना। २ करना। तडह ; (हे
   ४, १३७)।
 तड पुंन [ तट ] किनारा, तीर ; ( पाद्य ; कुमा )। <sup>°</sup>तथ वि
   [ °स्थ ] १ मध्यस्थ, पन्नपात-होन ; २ समीप स्थित; (कुमा;
   दें ३, ६० )।
र्तंड़कडिअ वि[दे] अनवस्थितः ; ( पड् )।
  तडक्कार पुं [तटत्कार] चमकाराः "तडितडक्कारो "(सुपा
   १३३ )।
  तडतडा श्रक [तडतडाय्] तड तड श्रावाज कर्ना । वक्च---
   तडतडंत, तडतडेंत, तडयडंत ; ( राज ; णाया १,
    ६ ; सुपा १७६ ) ।
  तडतड़ा स्री [ तदतडा ] तड़ तड़ स्रावाज; (स २५०)।
  तंडप्फड े अक [दे] तड़फना, तड़फड़ाना, व्याकुल होना ।.
  तंडफड े तडण्फडइ ; ( कुमा ; हे ४, ३६६ ; विवे
    १०२ ) । तडफडिस ; ( सुर ३, १४८ ) । वक्त—तडच्फ-
    डंत,्तड़फडंतु; (डप ७६⊏ टो; सुर १२, १६४;
    सुपा १७६ ; कुप्र २६ )।
```

तङफडिअ वि [दे ] १ सव तरफ से चित्तत, तडफड़ाया हुआ, व्याकुल ; (दे ४, ६ ; स ४८६)। तडमङ वि [दे] चुभित, चोभ-प्राप्त; (दे ४, ७)। तडयड वि [दे] किया-शील, सदाचार-युक्त ; (सिंद्र १०७)। तडयङंत देखो तडतडा । तडवडा स्त्री दि ] वृत्त-विशेष, शाउली का पेड़; (दे ४,४)। तडाथ) न [तडाग] तालाव, सरोवर ; (गा १९० ; तडाग ) पि २३१; २४०)। तिह स्री [तिहित् ] वोजली; (पात्र )। °इंड पुं [ °दण्ड] वियुईंड ; ( म्हा )। °केस पुं [ °केश] राज्ञस-वंशीय एक राजा, एक लंका-पति ; ( पडम ६, ६६ )। विअ पुं िचेग विद्याधर वंश का एक राजा; (पडम ४, १८)। तिडिअ वि [तत ] विस्तृत, फैला हुमा ; (पात्र ; णाया १, ५—पत्न १३३ )। तिडिआ स्त्री [तिडित् ] बीजली ; (प्रामा )। तिंडिण वि [ दे ] विरत्त, अत्यत्य ; (से १३, ४०)। तिंडिणी स्त्री [तिटिनी ] नदी, तरङ्गिणी : (सण.)। तिडिम न [तिडिम ] १ भित्ति, भींत ; २ कुद्दिम, पाषाया यादि से वँधा हुया भूमि-तल ; (से २, २)। ३ द्वार के ऊपर का भाग : ( से १२, ६० )। तडी स्त्री [तटी ] तट, किनारा ; (विपा १, १; अनु ६)। तड्ड ) सक [तन् ] १ विस्तार करना । २ करना । तड्डइ, तडुच तडुवइ ; (हे ४, १३७)। भका—तडुवीय ; (कुमा)। तड्डविअ ) वि [तत ] विस्तीर्ण, फैला हुआ ; (पात्र ; तिड्डिअ ) महा ; कुमा ; सुर ३, ७२ )। तण सक तिन् ] १ विस्तार करना । २ करना । तणइ, तराए; (षड्)। कर्म—तियाज्जए; (विसे१३८३)। तण न [दे] उत्पल, कमल; (दे ४, १)। तण न [तृण] तृण, धास ; (प्राप्त ; उन )। °इल्लं नि [ °वत् ] तृण वाला; (गउड )। 'जीवि वि [ °जीविन] घास खाकर जीने वाला ; ( सुपा ३७० ) i °राय पुं [ °राज ] तालवृत्त, ताड़ का पेड़ ; ( गउड )। °विंदय, °वेंट्य पुं [ °वृन्तक ] एक तुद्र जंतु-जाति, त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( राज )। तणय पुं [ तनय ] पुत्र, लड़का ; ( सुपा २४७ ; ४२४ )। तणय वि [ दे ] संवन्धी ; "मह त्रवण्" ( सुर ३, ५,७ ; हे ४, ३६१ )।

तणयमुद्दिआ ख़ी [ दे ] अंगुत्तीयक, अंगुरी; ( दे ४, ६)। तणया सी [ तनया ] लड़की, पुली ; ( कुमा )। तणरासि ) वि [दे] प्रसारित, फैलाया हुआ ; (दे ५, १)। तणरासिअं 🕽 तणवरंडी स्री [दे] उहुप, डोंगी, छोटी नौका ; (दे 4, 4)1 तणसोल्लि ) स्त्री [दे] १ मल्लिका, पुग्प-प्रधान वृत्त-तणसोहिलया 🗲 विशेप; ( दे ४, ६ ; णाया १, १६ )। २ वि तृष-शन्य ; (पड्)। तिणाञ्च वि [ तत ] विस्तीर्ण ; ( कुमा )। तणु वि [तनु] १ पतत्ता ; (जो ७) । २ कृरा, दुर्वल ; (पंचा १६)। ३ श्रल्प, थोड़ा ; (दे३, ४१)। ४ तयु, छोटा ; ( जीव ३ )। १ सुद्रम; ( कप्प )। ६ स्त्री रारीर, काय; (देर, १६; जो ८)। °तणुई, तणू स्त्री [°तन्वी] ईपत्रागुभारा-नामक पृथ्वी: ( टा ८ ; इक )। °पज्जिति स्री [ पर्याप्ति ] उत्पन्न होते समय जीव ने ग्रहण किए हुए पुद्गलों को रारीर हम से परिणत करने की शक्ति ; ( कम्म ३, १२ )। °व्भव वि [ °उद्भव ] १ शरीर से उत्पन्तुः २ पुंलड़का; (भिव )। °टभवा स्त्री [ °उद्भर्वा] लड़की; (भवि)। °भू पुंछी [°भू] १ लड़का; २ लड़की ; ( आक )। 'य वि [ 'ज ] देखो 'व्भव ; ( उत्त १४)। °रुह पुंन [°रुह] १ केश, वाल ; (रंभा)। २ पुं, पुत्र, लड़का; (भिव) । °वाय पुं [ °वात ] सूर्म वायु-विरोष:; ( ठा ३, ४ )। तणुअ वि [ तनुक ] ऊपर देखो ; ( पउम १६, ७ ; आव १; भग ११; पात्र )। तणुअ सक [तनय्] १ पतला करना । २ कृश करना, दुर्वल करना । तणुएइ ; (गा ६१ : काप्र १७४)। तणुआ ) अक [तनुकाय ] दुर्वल होना, कृश होना । तणुआअ) तणुग्राइ, तणुग्राग्रह, तणुग्राग्रए ; ( गा ३० ; २६२ ; १६) । वक्त—तणुआअंत ; (गा २६८)। 🏒 तणुआअरथ वि [ तनुत्वकारक ] कृराता उपजाने वाला, दौर्वलय-जनक : (गा ३४८)। तणुइअ वि [ तन्कृत] दुर्वल किया हुआ, कृश किया हुआ; (गा १२२; पडम १६, ४)। तणुई स्त्री [तस्वी] १ पृथ्वी-विशेष सिद्ध-शिला; (सम २२)। २ पतला शरीर वाली स्त्री ; ( षड् ) ।

तणुईकय वि [ तनूकत ] पतला किया हुआ ; ( पात्र )। तणुग देखो तणुअ ; ( जं २ ; ३ )। रे देखो तणुई : (हे २, ११३ ; दुमा ) । तुश्रुंबीआ 🕽 तणे सी तिन् रिसीर, कायाः ( गा ७४८; पात्र : दं ४)। २ ईपत्प्राग्भारा-नामक पृथिवी; ( टा ८ ) । °अ वि [ °ज ] १ शरीर से उत्पन्न ; २ पुं लङ्का, पुत्र; ( उप ६५६ )। 'अतरा सी [ 'फतरा ] ईपत्प्राय्भारा-नामक पृथिवी, जिस पर मुक्त जीव रहते हैं, सिद्ध-शिला ; ( सम १२ )। °रुह पुंन [ °रुह ] केश, रोम ; ( उप १६७ टो )। तणृइय देखें। तणुइअ: ( गउड )। त्रणेण ( अप ) अ. लिए, वास्ते ; ( हे ४,४२४; कुमा ) । तणेसि वं [ दे ] तृत्व-राशि ; ( दे ४, ३ ; पड् ) । 🎺 तगणय पुं [तर्णक] वत्स, वङ्डाः; (पायः; गा १६ः; गडड )। तण्णाय वि दि ] ब्रार्ड, गिला ; ( दे ४, २; पाझ-; गउड; सं १, ३१ ; ११, १२६ )। त्ता ही ही [तृष्णा] १ प्यास, पिपासा ; (पाछ)। २ स्पृहा, बान्छाः (ठा २, ३; भ्रोप ) । 'छु, 'छुअ वि ['चत् ] तृष्णा वाला, व्यासा; "समस्तगहाल्"(पटम ८,८७; ८, ४७)। तत देखो तय=तत ; ( य ४, ४ )। तत्त न [ तत्त्व ] सख स्वरूप, तथ्य, परमार्थ ; (टप ७२८ टी: पुण्क ३२०)। °ओ ग्र [ 'तस् ] वस्तुतः ; ( उप ६८६)। °पणुवि िंज्ञ ]तत्वका जानकार; (पंचा ۱ ( ۹ तत्त वि [तप्त ] गरम किया हुआ ; ( सम १२५ ; विपा १, ६ ; दे १, १०४ )। °जला स्त्री [ °जला ] नरी-विशेष ; (टा २, ३)। तत्त ब्र [तत्र] वहां। "भव, "होत नि [ "भवत् ] पूज्य ऐसं ब्राप ; (पि २६३ ; श्रमि ४६)। तित हो [ तृप्ति ] तृप्ति, संतोपः ( कुमा ; कर २६ )। लिंछ ्रीव [ °मत् ] वृप्ति-युक्त ; ( राज )। तित्त स्त्री [दे] १ त्रादेश, हुकुम ; (दे ४,२० ; सण्)। २ तत्परता ; (दे ४, २०)। ३ चिन्ता, विचार ; (गा २; ४९ ; र७३ ग्रः ; सुपा २३७ ; र⊏० ) । ४ वार्ता, वात; (गा२; वज्जा२)। १ कार्य, प्रयोजन; (पण्हं १, २; वव १)। तत्तिय वि [तायत् ] उतनाः ( प्रास् १४६)।

तत्तिल ) वि [दे] तत्पर; (पड्; दे ४, ३; गा ४४७; प्रासु तत्तिहल∫ ४६ ) । तत् ( अप) देखां तत्थ = तत्र; (हे ४, ४०४; कुमा)। तत्तुडिल्ल न [ दे ] सुरत, संभोग ; ( दे ४, ६ )। 🗁 तत्तुरिअ वि [ दे ] रिजत ; ( पड् ) । तत्तो देखा तओ ; ( कुमा ; जी २६ )। 'मुह वि ['मुख] जिसका मुँह उस तरफ हो वह ; ( सुर २, २३४ )। तत्तोहुत्त न [दे] तदिममुख, उसके सामने ; ( गउड )। तत्थ म [तत्र ] वहाँ, उसमें ; (हे २, १६१)। भव वि [ भन्नत् ] पूज्यं ऐसे आप ; (पि २६३)। ध्य वि िट्या वहाँ का रहने वाला ; ( उप ५६७ टी )। तत्थ वि [ त्रस्त ] भीत ; ( हे २, १६१ ; कुमा )। तत्थरि पुं [ त्रस्तरि ] नय-विरोव ; "तत्थरिनएख ठवित्रा सोहर मन्म थुई" ( अच्च ४ )। तदा देखो तया = तदा ; (गा ६६६)। तदीय वि [ त्वदीय ] तुम्हारा ; ( महा )। तदो दंखां तओ ; (ह २, १६०)। तिह्अचय न [दे] नृख, नाच ; (दे ४, ८)। तद्दिभस ) न दि ] प्रतिदिन, अनुदिन, हरराजः (दे तद्यिस्य } ॱ ५, ८ः; गउड; पात्र )। तद्दिअह तद्धिय पुं [तद्धित ] १ व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष ; (पंगह २, २; विसे १००३)। २ तद्धित प्रस्तय की प्राप्ति का कारण-भूत अर्थ ; ( अणु )। तथा देखो तहा ; ( ठा ३, १ ; ७ )। तन्नय देखो तण्णय ; ( सुर १४, १७४ )। तन्हा देखो तण्हां; ( सुर १, २०३ ; कुमा )। ताप सक तियू ] १ तप करना । २ अक् गरम होना। तप्पइ, तप्पंति ; (पिंग ; प्रासु ५३ )। तत्प सक तिर्पय् ] तृष्त करना । वक् -तष्पमाण ; ( सुर १६, १६)। हेक्र-"न इमो जीवो सक्को तप्पेड कामभो-गेहिं" ( ब्राड ४० )। कृ—तप्पेयञ्च ; (सुपा २३२)। तप्प न तिल्प ] राय्या, विछीना; (पात्र )। °अ वि . [ °ग ] शय्यां पर जाने वाला, सोने वाला ; (पगह १, २)। तप्प पुन [तप्र] डोंगो, छोटो नोका ; ( पगह १, १ ; विसे , ७०६ ) ी तापिक्खि वि तितपाक्षिक । उस पन का ; (था १२)। त्रप्पडज न तात्पर्य तात्पर्य ; (राज)।

त्तव्यण न तिर्वण ] १ सक्तु, सतुत्रा ; (पगह २, ४)।

२ स्त्रीन. तृप्ति-करण, प्रोणन: (सुपा ११३)। ३

हिनम्ब वस्तु से शरीर की मालिश ; ( णाया १, १३ )।

तत्पभिद्यं त्र तित्रभृति त्रिवसे, तवसे लेकर ; (कप्प; णाया १,१)।

तत्पमाण देखो तत्प=तप्य ।

तत्पर वि [ तत्पर ] शासक्त ; ( दे ४, २० )।

तव्युरिस पुं [तटपुरुय] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेप;

( त्र्रणु )।

तःषेयव्य दंखो तःप=तर्पय्।

तःमत्तिय वि [तद्भिक्तिक] उस का सेवफ ; ( भग ५,७ )।

तश्मव पुं [तद्भव] वही जन्म, इस जन्म के समान पर-जन्म। °मरण न ['मरण] वह मरण जित्रसे इस जनम के समन हो

परलोक में भो जन्म हो, यहां मनुज्य होनेसे आगामो जन्म में

भी जितसे मनुष्य हा ऐसा मरण; (भग २१, १)! तन्मारिय पुं [ तद्माय ] दास, नौकर, कर्मचारी, कर्मकर ;

(भग ३, ७)।

तःभारिय पुं [ तद्रमारिक ] ऊर देखा ; ( भग ३,७ )। तब्मूम वि [तद्भाम ] उत्तो भूमि में उत्पन्त ; (वृह १)।

तम पं दि । शोक, अकसोस ; (दे ४, १)।

तम पुंत [तमस्] १ अन्धकार ; २ अज्ञान ; (हे १,३२ ; पि ४०६; श्रीर; धर्म २)। °तम पुं [ °तम ] सातशी

नरक-पृथिवी का जीत ; ( कत्म ४; पंच ४ )। °तमप्पभा

स्त्री ( °तमत्रमा ] सातर्वी नरक-पृथित्री ; ( त्रण ) । °तन्ना स्त्रो [ °तमा ] सातर्शी नरक पृथियों ; ( सम ६६ ; टां ७)।

°तिमिर न [°तिमिर ] १ अन्यकार; (वृह ४)। २

य्रज्ञान ; (पडि )। ३ यन्यकार-समृह ; ( वृह ४)। प्यभा

स्त्री [ °प्रभा ] छउवीं नरक-दृथिवी ; ( पण्ण १ )। तमंग पुं [तमङ्ग] मतवारण, घर का वरणडा ; (सुरं १३,

तमंघयार पुं [तपोन्यकार ] प्रवल अन्वकार, (पडम १७,

ं तमण न [ दे ] चुल्हा, जिसमें आग रेख कर रसोई को जाती

हे बह; (दे ४, २)। तमणि पुंची दि ] १ भुज, हाथ ; २ भूर्ज, वृद्ध-विशेष की

छाल ; ( दे २, २०) I

तमस न [तमस्] अन्धकार; " तमसाउँ मे दिसा

य " ( पडम ३६ ८)।

तमस्सई स्त्री तिमस्वती वोर अन्यकार वाली रात; (बृह १)।

तमा स्वी [तमा ] १ छर्छ्वाँ नरक-पृथिवी; ( सम ६६ ; ठा

७)। २ अधोदिशा ; ( टा १० )। तमाड सक [ भ्रमयू ] घुमाना, किराना । तमाडइ ; ( हे ४, -/

३०)। वक्र--तमाइंत; (कुमा)। तमाल पुं [तमाल ] १ वृत्त-विशेष: ( उप १०३१ टो ;

भत४२)। २ न तमाल गृज का फूज ; (से १,६३)। तमिस न [तमिस्र ] १ अन्यकार ; (सअ १, ४, १)।

°गुहा स्रो [ °गुहा ] गुका-विशेप; ( इक )। 

(स्त्रा १, ४, १)। तमिस्स देखां तमिस ; (दे २, २६)।

तमो स्वी [तमो ] रात्रि, रात : (गटड )।

तमुक्काय पुं [तमस्काय ] ब्रंधकार-प्रचय ; ( ठा ४,२ )। तमुपवि [तमस्] १ जन्मान्य, जायन्य ; २ अयन्त

अज्ञानो ; (स्अ २,२)। तमोकसिय वि [ तमःकायिक] प्रच्छत्न किया करने वाला; 🎖

(स्य २, २)।

तम्म अक [तम्] खंद करना । तम्मइ ; (गा ४८३)। तम्मण वि तिन्मनस् तल्लोन, तच्चितः

٩, २) ١. तम्मय वि [ तम्मय ] १ तल्लोन, तत्पर । २ उसका विकार; (पग्ह १, १ )।

तिश्मिन [दे] वस्र, कपड़ा; (गउड)। तिश्मर वि [तिमिन्] खेद करने वाला; (गा ५८९)।

तय वि [तत ] विस्तार-युक्त ; (दे १,४६ ; से २, ३१ ;

महा )। २ न वाद्य-विशेष ; (ठा २, २)।

तयन | त्रया ] तोन का समृह, त्रिक; "कालत्तए विन मयं " ( चड ४१ ; श्रा २८ )।

तय° देखां तया=तरा। °प्पिस् य [ 'प्रभृति ] तव से ;-(स ३१६)।

तय° देखो तया=त्यच् । 'क्खाय वि [ 'खाद ] त्वचा को खाने वाला; (ठा ४, १)।

तया त्र [तदा ] उस समय ; ( कुमा )। तया स्त्री [ तवच् ] १ त्वचा, छाल, चमड़ो ; ( सम ३६.)।

२ दालचीनो ; (भत ४१)। ° मंत वि [ ° मत् ] त्वचा

वाला ; (गाया १,१)। °विस पुं [°विप ] सर्प की ी एक जाति ; ( जीव १ )। तयाणंतर न [तदनन्तर] उसके बाद ; ( ग्रीप ) । त्याणि ) त्र तिदानीम् ] उस समय ; (पि ३५८ ; हे १, तेयाणिं ) १०१)। तयाणुग वि [ तदनुग ] उसका अनुसरण करने वाला ; (सुझ १, १, ४)। तर अक [ त्वर् ] त्वरा करना। तर ; (विसे २६०१ )। तर अक [ शक्] समर्थ होना, सकना । तरइ ; ( हे ४, ८६)। वक्र-- तरंत; (ग्रोव ३२४)। तर सक [त्] तरना । तरइ ; (ह ४,८६) । वर्म--तरिज़ज़इ, तीरइ; (हॅ ४, २५०; गा ७१)। वह--तरंत, तरमाण; (पात्र; सुपा १८२)। हेक्-तिरिउं, तरीउं; (णाया १,१४; हे २,१६⊏) । क़—तरिअब्ब ; (क्षा १२; सुपा २७६) । तरन [तरस्तु] १ वेग; २ वल, पराक्रम। °मल्लि वि िमहिल ] १ वेग वाला । २ वल वाला । °महिलहायण वि [ °मिल्लिह्रायन ] तरुण, युवा ; ( श्रीप )। .क्ररंग पुं [ तरङ्क ] १ कल्लोल, वीचि ; ( पण्ह १, ३ ; 'द्यौप )। "णंदण न [ "नन्दन ] नृप-विशेष ; (दंस ३)। भािल पुं [ भािलन् ] समुद्र, सागर ; (पात्र )। °वई स्ती [ °वतो ] १ एक नायिका ; २ कथा-प्रन्थ विशेष ; (र्दस ३)। तरंगि वि[तरिङ्गन ]तरंग-युक्त ; (गउड ; कप्यू)। तरंगिअ वि [ तरङ्गित ] तरंग-युक्त ; ( गडड ; से ८,१९; सुपा १४७ )। °नाह पुं [ °नाथ ] समुद्र, सागर ; (वजा 988 ) 1 तरंगिणी स्त्री [तरिङ्गणी ] नदी, सरिता ; (प्रास् ६६ ; गउड ; सुपा १३८ )। तरंड ) पुन [तरण्ड, °क ] डोंगी, नीका; (ग्रुपा २०२; तरंडय । १०० ; सुर ८, १०६ ; पुष्फ १०१ )। तरा वि [तर, °क ] तैरने वाला ; ( ठा ४, ४ )। तरच्छ पुंझो [ तरक्ष ] श्वापद जन्तु-विशेष, व्याघ्र की एक जाति ; ( पग्ह १, १ ; गाया १,१ ; स २५७ ) । स्त्री---°च्छी ; ( पि १२३ )। °भल्ल पुंस्री [ °भल्ल ] श्वापद जन्तु-विशेष ; ( पडम ४२, १२ )। तरहा ) स्त्री [दे ] प्रगल्भ स्त्री ; "माणेण इटदि चिरं तरुणी तरही ∫ तरही" (कप् ; काप्र ४६६)। "ऋहेव यागयात्रा

त्तहणतरहाय्रो एयात्रो" (. तुपा ४२ ) ।

तरण न [तरण ] १ तैरना ; (श्रा १४; स ३४६; सुपा २६२ )। २ जहाज, नौका ; ( विसे १०२७ )। तरिण पुं [ तरिण ] १ सूर्य, रिव ; ( कुमा )। २ जहाज, नौका ; ३ घृतकुमारो का पेड़ ; ४ अर्क वृत्त, अकवन वृत्त ; (हे १, ३१)। तरतम वि [तरतम] न्यूनाधिक, "तरतमजोगजुतेहि" (कप्प)। तरमाण देखो तर=तृ। तरल वि [ तरल ] चंचल, चपल ; ( गउड ; पात्र ; कप्पू ; प्रासु ६६ ; सुपा २०४ ; सुर २, ८६ )। तरल सक [ तरलय् ] चंचल करना, चलित करना । तरलेइ; ( गडड ) । वक् -तरलंत ; ( सुपा ४७० ) । तरलण न [ तरलन ] तरल करना, हिलाना ; ' कग्रणाडी ग्रं कुणंता कुरलतरलखं" (कप्यू)। तरलाविअ वि [ तरिलत ] चंचल किया हुआ, चलायमान किया हुआ ; ( गउड ; भवि )। तरिल वि [ तरिलन् ] हिलाने वाला ; ( कप्पू )। तरिलं वि [ तरिलत ] चंचल किया हुव्रा ; ( गा ७८ ; उप पृ३३ : सार्घ ११४ )। तरबट्ट पुं दि ] वृत्त-विरोप, चक्वड, पमाड, पवार ; ( दे 🔀 ५, ५; पात्र )। तरसन [दे] मांस; (दे ४,४)। तरसा त्रः[ तरसा ] शीव्र, जल्दी ; ( सुपा ४८२ )। तरा की [ त्वरा ] जल्दी, शीव्रता ; ( पात्र )। तरिअञ्च देखो तर=तृ। तरिअञ्च न [दे] उडुप, एक तरह की छोटो नौका; (दे ४,७)। 😕 तरिं वि [तरीतृ] तैरने वाला ; (विसं १०२७)। तरिउं देखो तर=तु । तरिया स्त्री [दे] दूध अादि का सार, मलाई ; (प्रभा ३३)। ) तरिहि अ [ तर्हि ] तो, तव ; (सुर १,१३२ ; ११,७१) । तरी हो [तरी] नींका, डोंगी; ( सुपा १११; दे ६, ११० ; प्रास् १४६ )। तरु पुं [तरु ] वृज्ञ, पेड़, गाछ ; ( जी १४ ; प्रास् २६ )। तरुण वि [तरुण] जवान, मध्य वय वाला ; (पउम ४,१६८)। तरुणरः ) वि [ तरुणक ] वालक, किशोर ; ( सूत्र १, ३, तरुणय ∫ ४ )। ∶२ नवीन, नया ; ( भग १४ )। स्त्री---°णिगा, °णिया ; ( ग्राचा २, १ )। तरुणरहस पुंन दि ो रोग, विमारी ; ( ग्रोघ १२६ )। 📈 तरुणिम पुंची [ तरुणिमन् ] यौवन, जवानी ; ( कण )।

तरुणी स्त्री तरुणो ] युवति स्त्री; (गउड; स्वप्न ८२ं; महा)। तल सक [तल्] तलना, भूजना, तेल आदि में भूनना । तलेजा; (पि ४६०)। वक् —तलेंत ; (विपा १, ३)। हेक्-तिलिजिज ः (स २६८)। तल न [दे] १ शय्या, विज्ञीना ; (दे ४, १६ ; पड्)। २ पुं त्रामेश, गाँव का मुखिया ; ( दे ४, १६ )। तल पुंतिल ] १ वृत्त-विरोध, ताड़ का पेड़; ( णाया १, . १ टी - पत्र ४३; पउम ५३, ७६)। २ न. स्वरूप; "धरिणतलंसि" ( कप्प ), "कासिवतलिम्म" ( कुमा ) । ३ हथेलो ; ( जं १ ) । ४ तला, भिमका; "'सत्ततर्ते पासाए" ( सुर २, ८१ )। ५ अधोभाग, नीचे ; ( णाया १, १ )। ६ हाथ, हस्त ; (कप्प ; पण्ह २,४ )। ७ मध्य खण्ड ; (ठा ८)। ८ तलवा, पानी के नीचे का भाग ; (पण्ह १, ३ )। °ताल पुंन [°ताल ] १ हस्त-ताल, ताली ; २ 🗸 वाद्य-विशेष: (कष्य)। ° पहार पुं ि पहार ] तमाचा, चपेटा ; (दे)। °भंगय न [°भङ्गक] हाथ का त्राभ्-षण-विशेष ; ( श्रीप )। °वह न [°पह ] विज्ञीने की चहर; (बजा १०४)। °वह न [°पंत्र] ताड़ बृह्त की पत्ती ; (वज्जा १०४) । तलअंट सक [ भ्रम् ] अमण करना, फिरना ।' तलग्रंटइ ; (हे ४, १६१)। तलभागत्ति पुं.[दे ] कूप, इनारा : (दे ४, ५)। तलओडा स्त्री [दें ] वनस्पति-विशेषं ; (पगण १ )। तलण न [तलन ]तलना, भर्जन ; ('पगह १, १ ) । तलप्प अक [तप्] तपना, गरम होना । तलप्पइ; (पिंग) । तलफाल पुं [ दे ] शालि, बोहि ; ( दे ४, ७ )। तल्वत पुं [दे] १ कान का आभूषण-विशेष ; (दे ४, २१; पात्र )। २ वरांग, उत्तमांग; (दे १, २१) । तळवर पुं [ दे तळवर ] नगर-रत्तक, कोटवाल ; ( णाया १, १ ; सुपा ३ ; ७३ ; श्रीप ; महा ; ठा ६ ; कप्प ; राय; अणु ; उवा )। तलविंट ) न [तालवृन्त ] व्यजन, पंखा; ( हे १, ६ ७; तळवेंट ﴿﴿प्राप्तः)ा तलबोंट र्र तलसारिअ वि [ दे ] १ गातित ; २ मुग्ध, मूर्ख ; ( दें 长, 色) 1, तलहर्ष्ट सक [सिच् ] सचिना। तलहरू, तलहरूए; (सुपा ३६३)। वह-तिलहर्रतः ( सुपा ३६३)।

तलाई स्री [ तंड़ागिका ] छोटा तालाव ; ( कुमा )। तलाग ) न [तड़ाग ] तालाव, सरोवर; ( ग्रीप ; ह तलाय । १, २०३ ; प्राप्र ; गाया १, ५; उव )। तलार पुं दि नगर-रत्तक, कोटवाल ; (दे ४, ३ ; सुपा २३३; ३६१; पड्; कुप्र १४४ )। तलारक्ख पुं ि दे तलारक्ष ] जपर देखो ; (श्रा १२ )। तलाव देखो तलाग ; ( उवा ; पि २३१ ) । तिळिअ वि [ तिळित ] भूना हुया, तला हुया ; (विपा १,२)। तलिया ) न [ दे ] उपानह, ज्ता ; ( ग्रोघ ३६ ; ६८ ; तिलिगा 🕽 वृह १ )। तिळिण वि [ तिळिन ] १ प्रतल, सुद्रम, वारीक ; (पगह १, ४ ; औप ; दे ४, ६ )। २ तुच्छ, चुद्र ; ( से १०,७)। ३ दुर्वल ६ (पात्र )। ्रतंलिम पुंत [ दे ] १ राय्या, विछीना ; ( दे ४, २०; पात्र ; णाया १,१६--पत्र २०१; २०२; गउड )। २ कुट्टिम, फरस-वन्द जमीन ; ( दे ४, २० ; पात्र ) । ३ घर के छपर की भूमि ; ४ वास-भवन; राय्या-गृह ; १ श्राप्ट, भनने का भाजन ; (दे ५, २०)। तिलिमा स्त्री [तिलिमा] वाद्य-विशेष ; (विसे ७८ टो ; गंदि )। तलुण देखो तरुण : ( णाया १, १६/; राय ; वा ११ )। तलेर [दे] देखो तलार : (भिवः)। त्रख्ल न िद्दे ] १ पल्वल, छोटा तालाव ; (दें ४, १९)। २ तृगा-विरोष , वरू : ( दे ४, १६ ; पग्ह २, ३ ) । . ३ . . राय्या, विछीना ; ( दे ४, १६ ; षड्.) । तक्लक पुं [ तल्लक ] सुरा-विशेष; ( राज ) । तह्लड न दि । शया, विजैना ; (दे ४, २)। तिहिलच्छ वि [ दे ] तत्पर, तल्लीन ; ( दे ४, ३ ; सुर १, १३ ; पात्र )। तब्लेस ो वि [तब्लेश्य] उसी में जिसका अध्यवसाय हो, तब्लेस्स । तल्लीन, तदासंक्त ; ( विपा १, २ ; राज )। तृरंकोचिल्लि स्री [दे] तडफडना, तडफना, व्याकुल होना ; "थोड्ड जिल जिम मच्छिलया तल्लोविल्लि करंत" ( कुप्र **⊑ξ')** į तव अक [ तप् ] १ तपना, गरम होना । र सेक तपश्चर्या करना। तबइ; (हे १, १३१; गा २२४)। भूका-तविंसु; (भग)। वंकु—तवमाणं; (श्रा २०)। तव सक [ तपय ] गरम करना । तवेइ ; ( भग )।

तव पुंन [तपस्] तपस्या, तपश्चर्याः; (सम ११; नव . २६ ; प्रास् २५ )। गच्छ पुं [ °गच्छ ] जैन मुनिय्रों की एक शाखा, गण-विशेष ; (संति १४)। [ शण ] पर्वोक्त ही अर्थ; (द्र ७०)। °च्चरण न [°चरण ] १ तपरचर्या, तपः-करण ; (सुअ १, ५, १; उप पृ३६०; ग्रिम १४७)। २ तप का फल, स्वर्ग का भोग; ( खाया १, ६ )। °चरिण वि िचरणिन् तपस्या करने वाला; (ठा ४, ३)। देखो तवो°! तव देखो थव ; (हे २, ४६; षड्)। तवगा पुं [ तवर्ग ] 'त' से लेकर 'न' तक के पाँच अन्तर । °पविभक्ति न [ °प्रविभक्ति ] नाट्य-विशेव; (राय)। तवण पुं [तपन] १ सूर्य, सूरज ; ( उप १०३१ टी; कुप्र २११)। २ रावण का एक प्रधान सुभट ; ( से १३, □१ )। ३ न शिखर-विशेप ; (दीव )। · तवणा स्त्री [ तपना ] ब्रातापना ; (सुपा ४१३ )। तवणिज्ञ न [ तपनीय ] सुवर्ण, सोनाः; ( पण्ह १, ४:; सुपा ३६ )। त्तवणी स्त्री दि । १ भन्य , भन्नण-योग्य कण ब्रादि : (दे १, १; सुपा १४८ ; वज्जा ६२)। २ धाल्य को न्नेत्र से काट कर भन्नाण योग्य वनाने की किया ; ( सुपां १४६)। ३ तवा, पृत्रा आदि पकाने का पात ; (दे २; ५६ )। : तवणीय देखां तवणिज्ञ ; ( सुपा ४८ ) । तवमाण देखो तव=तप्। तवय वि [दे] व्यापृत, किसी कार्य में लगा हुआ ; (दे ४, २)। नवय पुं [तयक ] तवा, भूनने का भाजन ; (विपा १, ३ ; सुपा ११८; पात्र )। तवस्सि वि [तपस्तिन ] १ तपस्या करने वाला ; (सम १९; उप ८३३ टी) । २ पुं, साधु, मुनि, ऋषि ; (स्वपन १८)। तिब्ध वि [ तस् ] तपा हुया, गरम ; (हे २, १०४; पाय)। तिवक्ष वि [ तापित ] १ गरम किया हुत्रा ; २ संतापित ; "एयाए को न तिवश्रो, जयम्मि लच्छीए सच्छंदं" ( सुपा २०४ ; महा ; पिंग )। तविआ स्नी [तापिका ] तुना का हाथा; (दे १, १६३)। तब देखो तड:; ( पडम ११८, ८) । किन् ।

तवो देखो तओ ; (रंभा )। 🙄 तवो° देखो तव = तपस्। तकम्म न [ कर्मन् ] तपः-करणः (सम ११)। ध्वाण पुं [ ध्वान ] ऋषि, मुनि; (प्रारू)। **ंधर** पुं [ ंधर ] तपस्वी, मुनि ; (पडम२०, १९५ ; १०३, १०८)। °वण न [ °वन ] ऋषि का आश्रम ; (उप ७४५ ; स्त्रप्त १६ ) ।ः . तञ्जिणिय वि [ दे ] सौगत, वौद्ध, वुद्ध-दर्शन का अनुयायी ; "तव्त्रणियाण वियं विसयसहकुसत्थभाषणाधणियंः' (विसे 9089)1 तञ्चिनिग वि [ दे तृतीयवर्णिक] तृतीय ब्राश्रम में स्थित; ( उप पृ २६८ )। तिबह वि [ तिद्धिध ] उसी प्रकार का ; ( भग )। तस अ़क त्रिस् बरना, त्रास पाना । तसइ ; (हे४, १६८)। क्<del>र—तसियव्दाः,</del> ( उप .३३६ टी )। तस पुं [ त्रस ] १ स्पर्श-इन्द्रिय से त्रधिक इन्द्रिय वाला जीव, द्वीन्द्रिय् ब्रादि प्राची ; ( जीव १ ; जी २ ) । २ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने आने की शक्ति वाला प्राणी ; ( निचू १२)। °काइय पुं [ °कायिक ] जंगम प्राणी, द्वीन्द्र-यादि जीव ; ( पण्ह१, १ )। °काय पुं [ °काय ] १ तस-सम्ह ; ( ठा२, १ ) । २ जंगम प्राणी ; (त्राचा) । गाम, °नाम न [°नामन् ] कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से जीव तस-काय में उत्पन्न होता है ; (कम्म १ ; सम ६७)। देणु पुं [ ेरेजु] परिमाण-विशेष, वृतीस हजार सात सौ अठसठ पर-माणुत्रों का एक परिमाण ; ( त्रणु ; पवरक्ष ) । °वाइया स्त्री [ °पादिका ] त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; (.जीव १ ) । तसण न [ त्रसन ] १ स्पन्दन, वलन, हिलन ; (राज)ः। ·२ पलायन ; ( सूत्र १, ७ ) I तसर देखो टसर ; (कप् )। तसिअ वि [ दे ] शुष्क, सुला ; ( दे ४, २ )। तसिअ वि [ तृषित ] तृवातुर, पिपासित ; ( .रयण ५४ )। तसिअ वि निरुत्त ] भीत, डरा हुत्रा ; ( जीव ३ ; महा )। तसियव्व देखो नस = त्रस् । तसेयर वि [ त्रसेतर ] एकेन्द्रिय जीव, स्थावर प्राची; (सुपा 1 ( 739 तह अ [तथा] १ उसी तरह ; (कुमा ; प्रास्१६ ; स्वप्न१०)। २ और, तथा ; (हे १, ६०)। ३ पाद-पूर्त्त में प्रयुक्त किया जाता अव्यय ; ( निचू १ )। 'वकार पुं [ 'कार ] 'तथा' शब्द का उज्चारण ; ( उत्त, २६ )। °णाण वि

िक्जान ] प्रश्न के उतर को जानने वाला :; ( ठा ६ ) ! २ न सस्य ज्ञान ; ( ठा १० )। °त्ति त्र [ इति ] स्वीकार-द्योतक अव्यय, वैसा ही ( जैसा आप फरमाते हैं ); (णाया १,१)। 'य य [ 'च ] १ उक्त यर्थ की दृइता-सुचक अन्यय ; २ समुच्चय-स्चक अन्यय ; ( पंचा २ )। °चि अ िपीतो भी ; (गउड)। ेविह वि विधा उस . प्रकार का ; (सुपा ४५६)। देखो तहा। तह वि [ तथ्य ] तथ्य, सत्य, सच्चा; ( सुत्र १, १३ )। तह पुं [ तथ ] आज्ञा-कारक, दास, नौकर ; (ठा४, २--पत्र २१३)। तहं देखो तह=तथा ; ( श्रोप )। तहरी स्त्री [दे] पङ्क वाली सुरा ; (दे ४, २)। तहल्लिआ स्त्री [दे] गो-वाट, गौथ्रों का वाडा ; (दे४, ८)। तहा देखो तह=तथा ; (कुमा ; गउड ; ग्राचा ; सुर ३, २७)। श्वाय पुं िशत । १ मुक्त ब्रात्मा ; २ सर्वज्ञ ; ( ब्राचा ) । °भूय वि [ °भूत ] उस प्रकार का ; ( पउम २२, ६४ )। 'रुव वि ['रुप] उस प्रकार का; (भग १४)। 'वि वि िवित् । निपुण, चतुर; २ पुं, सर्वज्ञ ; (स्थ्र १, ४,१)। °हि त्र [ °हि ] वह इस प्रकार ; ( उप ६८६ टी )। तिह देखो तह=तथा ;( गा ८७८ ; उत ६ )। तहि) अतित्री वहां, उसमें , (गा २०६; प्राप्त ; गा तिहिं । २३४, ऊरु १०४)। तहिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक ; (णाया १, १२)। तिहियं ब्र ितत्र वहां, उसमें ः; (विसे २७८)। तहेय) त्र [तथैव ] उसी तरह, उसी प्रकार; ( कुमा ; तहेव । पड् । ता अ [तदु] उससे, उस कारण से ; (हे ४, २०८ ; गा ४६ ; ६७ ; उव )। ता देखो ताव=तावत् ; (हे १, २७१ ; गा१४१ ; २०१)। ता त्र [तदा ] तव, उस समय ; (रंभा ; कुमा ; सण )। ता त्र [तहिं] तो, तव; (रंभा; कुमा)। ता स्त्री [ता] लच्मी ; ( सुर १६, ४८ )। ता° स [ तद् ] वह । °गंध्र पुं [ °गन्ध्र ] १ उसका गन्ध ; २ उसके गन्ध के समान गन्ध; (पगण१७)। ेफास पुं [ °स्पर्श ] १ उसका स्पर्श ; २ वैसा स्पर्श ; ( पराण १७)। °रस पुं [°रस] १ वह स्पर्श; २ वैसा स्पर्शः ( पगण१७)। °रुव न [ °रुप] १ वह रूप; २ वैसा रूप ; ( पराग ०७— पत्र १२२ )। 🗇

ताअ देखां ताच≔ताप ; ( गा ७६७ ; ≒१४ ; हेका४०)। ताअ पुं ितात ] १ तात, पिता, वाप ; ( सुर १, १२३ ; उत्त १४ )। २ पुत्र, वत्सः; ( सूत्र्य .१, ३, २ )। ताअ सक [ बै ] रचण करना । कु—तायब्ब ; ( श्रा१२ )। ताइ वि [ त्यागिन ] खाग करने वाला ; ( गा २३० ) हैं ताइ वि [तायित् ] रचक्र, परिपालक 🕫 ( उत 😑 )। ताइ वि [तापिन् ] ताप-युक्त ; ( सूत्र १, १४ )। ताइ वि [त्रायिन्] रक्तक, रक्तग करने वाला ; (उ २१, २२ )। ताइअ वि [ त्रात ] रिचत ; ( उव )। ताउं ( अप ) देखो ताच=तावत् ; ( कुमा )। ताठा ( चूपै ) देखो दाढा ; ( हे ४, ३२४ )। ताड सक [ताडय्] १ ताड़न करना, पीटना। 🤫 प्रेरखा करना, त्राधात करना । ३ गुणाकर करना । ताडइ ; (हे ४, २७)। भवि—ताडइस्सं; (पि २४०)। ताडिंत; (काल )। कनकः—ताडिज्ञमाण, ताडीअंत, ताडोअमाण ; (सुपा २६ ; पि २४० ; ग्रमि १४१ )। हेकु—ताडिउं ; (कप् । कु—ताडिअ ; (उत्त१६)// ताड पुं[ताल ] ताड़ कंड़ (स २४६)। ताडंक पुं [ ताडङ्क [ कना का ग्राभूषण-विशेष, कुगडल ; (दे६, ६३; कप्पू; कुमा)। ताडण न [ ताडन ] १ ताड़न, पीटना ; ( उप ६८६ टी ; गा ५४६)। ेर प्रेरणा, ग्राघात ; (.से १२, ८३)। ताडाचिय वि [ ताडित ] पीटवाया गया ; ( सुपा २८८)। ताडिअ देखो ताड=ताडय्। ताडिअ वि [ताडित] १ जिसका ताडन किया गया हा वह, पीटा हुआ ; (पाअ )। २ जिसका गुणाकार किया गया हो वह; "इक्कासीई सा करणकारणाणुमइताडित्रा होइ" (श्राध)। ताडिअय न [ दे ] रोदन, रोना ; ( दे ४,१० )। ताडिज्जमाण देखो ताड = ताडय्। ताडी स्री [ताडी] बन-विशेष ; (गउड)। ताडीअंत ो देखा **ताड**≕ताडय्। ताडीअमाण 🕽 ताण न ित्राण ] १ रारण, रत्त्रण कर्ता ; ( सुपा १७४)। २ रज्ञण ; (सम ४१)। ताण युं [ तान ] संगीत-प्रसिद्ध स्वर-विशेष; 'ताणा एगृणप-गणासं'' ( अणु) ।

ताणिअ वि [ तानित ] ताना हुआ ; (ती ११ )। तादिस देखो तारिस ; (गा ७३८ ; प्रास ३४ )। ताम देखो तस्म=तम्। तामइ; (गा ८१३)। न्नाम ( अप ) देखो ताच=तावत् ; ( हे४, ४०६ ; भवि)। तामर वि [दे ] रम्य, सुन्दर ; ( दे ४, १० ; पात्र )। तामरस न [तामरस] कमल, पद्म; ( दे ६, १०; पात्र)। तामरस न [दे] पानी में उत्पन्न होने वाला पुष्प; (दे४,१'०)। तामिल वुं [ तामिल ] स्वनाम-ख्यात एक तापस ; ( भग ३,१; श्रा६)। तामलित्ति स्रो [ताम्रलिप्ति] एक प्राचीन नगरी, वंग देश की प्राचीन राजधानी ; ( उप ६८८ ; भग ३, १ ; पगण १ )। तामिलित्तिया खी [ताम्रलिप्तिका] जैन मुनि-वंश की एक शाला; (कप्प)। तामस वि [ तामस ] तमोगुण वाला ; ( पडम ८, ४० ; कुप्र ४२८)। °तथान [शस्त्र] कृष्ण वर्ण का अस्त्र-विरोप; (पडम ८,४०)। तामहि) ( अप ) देखो ताच=तावत् ; ( पड् ; भवि ; पि ्तुत्रमहिं∫ २६१;हे४,४०६)। ते।यत्तीसग वुं [ त्रायित्रंशक ] गुर-स्थानीय देव-जाति ; ( ठा ३, १; कप्प )। तायचोसा स्त्री [ त्रयस्त्रिंशत् ] १ संख्या-विशेष, तेतीस ; २ तेत्तीस संख्या वाला, तेत्तीस; "तायतीसा लोगपाला" (ठां; पि ४४७; कप्प )। तायव्य देखो ताअ=३ । तार वि [ तार ] १ निर्मल, स्वच्छ ; (से ६, ४२ ) । २ चमकता, देदीप्यमान ; (पाद्र )। ३ व्रति ऊँचा ; (से ६, ४)। ४ अति ऊँचा स्वर ; (राय ; गाँ४६४)। ४ न चाँदी ; (ती २)। ६ पुं. वानर-विशेष ; (से १, ३४)। °वई स्त्री [ °वती ] राज-कन्या ; ( श्राचू ४ )। तारंग न [ तारङ्ग ] तरंग-समूह ; (से ६, ४२ )। तारग वि [तारक ] तारने वाला, पार उतारने वाला ; (उप ष्ट ३२ )। २ पुं. तृप-विशेष, द्वितीय प्रतिवासुदेव ; ( पडम ४, १४६) । ३ सूर्य ब्रादि नत्र मह ; (ठा६) । देखो तारय । तारगा स्त्री [तारका] १ नत्तरः (स्त्रार,६)। २ एक इन्द्राखी, पूर्णभद्र-नामक इन्द्र की एक पटरानी ; (ठा ४, १)। देखो तारया। तारण न [ तारण ] १ पार उतारना : ( सुपा २५७ )। २ वि तारने वाला ; ( सुपा ४१७ )। 🗸 🖰 🚉

तारत्तर पुं [दे] मुहूर्त ; (दे ४, १०)। तारय देखो तारग ; (सम १; प्राप्त १०१)। ४ न छन्द-विशेष ; (पिंग )। तारया देखो तास्मा। ३ श्रांख की तारा; (गउड; गा १४८; २१४)। तारा स्त्री [तारा] १ ब्रॉल की पुंतली ; (गा४११; ४३१)। २ नक्तत्र; (ठा ४, १; से १,३४)। ३ सुन्रीय की स्त्री; ( से १, ३४ )। ४ सुभूम चकवर्ती की माता ; (सम १५२)। ४ नदी-विशेष ; ( ठा १० )। ' ६ वौद्धों की शासन-देवी ; ( कुप्र ४४२ )। "अर न [ "पुर ] तारंगा-स्थान; ( कुप्र ४४२ )। °चंद् वुं [ं°चन्द्र ] एक राज-कुमार ; (धम्म ७२ टी)। °तणय पुं [ °तनय ] र्वानर-विशेष, अङ्गद; (से१३, ६७)। °पह पुं [°पथ] आकारा, गगन ; ( अणु )। °पहु पुं [ °प्रभु ] चन्द्रमा ; ( उप ३२० टी )। भेत्ती स्ती [ंमैत्री] निःस्वार्थ मित्रता ; (कप्र)। थण न [ थन ] कनीनिका का चलना, ग्राँख की पुतली का हिंतन, "भग्गं तारायणं नियइ" ( सुपा १८७ )। "वइ पुं [°पति] चन्द्रमा; ( गउड )। तारिम वि [तारिम ] तरणीय, तैरने योग्य ; ( भास ६३)। तारिय वि [ तारित ] पार उतारा हुद्या ; (भिवि)। तारिया स्त्री [तारिका] तारा के आकार की एक प्रकार की विभूषा, टिकली, टिकिया ; "विचित्तलंबंततारियाइन्नं" ( सुर ३, ७१ )। तारिस वि [ तादूश ] वैसा, उस तरह का ; (कप्प ; प्राप्र ; कुमा ) िस्री:---°सीः; ('प्रासु १२४')। तारुण्ण ) न [ तारुण्य] तरुणता, यौवन ; (गडड ; कप्पू; तारुन्न र्कुमा ; सुपा ३१६ )। ताल देखा ताड=ताडय्। तालेइ'; (पि २४०)। वक्र---तालेमाण ; (विषा १, १)। ववक्र-तालिज्जंत, तालिज्जमाण ; ( पडम ११८, १० ; पि २४० )। ताल सक [तालय्] ताला लगाना, वन्द करना 🗀 संक्र-तालेवि ; ( युपा ४२८ )। ताल पुं [ताल] ११ वृत्त-विशेष ; (पण्ह १, ४)। १ वाद्य-विशेष, कंसिका ; ( पण्ह २, ४ ) । ३ ताली ; ( दस २ )। ४ चपेटा, तमाचा ; (से ६, ४६ )। १५ वादा-समृह ; (राज )। ६ आजीवक मत का एक उपासक ; (भग ८, १)। ७ न ताला, द्वार वन्दं करने की कल ; (उप ३३३)। प्रताल बृद्ध का फल ; (दे ६, १०२)।

°उड न [ °पुर ] तत्काल प्राण-नाशक विष-विशेष; (णाया १, १४; सुपा १३७; ३१६)। °जंघ पुं [°जङ्ग] १ नृप-विशेष: (धर्म १)। २ वि. ताल की तरह लम्बी जॉंघ वाला ; ( गाया १, ८ )। °ज्माय पुं [°ध्वज] १ वलदेव ; ( त्रावम )। २ तृप-विशेष ; (दंस १ )। ३ शतुञ्जय पहाड़ ; (ती १)। °पलंव पुं[°प्रलम्व] गोशालक का एक उपासक ; (भग ८, १)। °पिस्ताय पुं [ °िपशाच ] दीर्व-काय राज्ञस ; ( पण्ण १ )। °पुड देखो °उड ; ( श्रा १२ )। °यर पुं [ °चर ] एक मनुज्य-जाति, चारण ; (त्रोघ ७६६)। °विंट, °विंत, °वेंट, °वोंट न [ °वृन्त ] व्यजन, पंखा; (पि ५३; नाट—वेग्गी १०४; हे १, ६७ ; प्राप्त ) । °संबुड पुं [°संपुट ] ताल के पत्रों का संपुट, ताल-पत्र-संचय ; ( स्त्र १, १, १) । °सम वि [ °सम ] ताल के अनुसार स्वर, स्वर-विशेष ; (ठा ७)। तालंक पुं [ ताडङ्क ] १ कुण्डल, कान का आ्राभूषण-विशेष। २ छन्द-विशेष ; (पिंग)। तालंकि पुंस्री [तालड्डिन् ] छन्द-विशेष । स्री-—°णो ; (पिंग)। तालग न [ तालक ] ताला, द्वार वन्द करने का यन्त्र ; ( उप ३३६ टी )। तालण देखो ताडण ; ( भ्रौप ) । तालणा स्त्री [ ताडना ] चपेटा त्रादि का प्रहारः ( पण्ह २, १; ग्रौप )। ताळफळी स्त्री [दे ] दासी, नौकरानी ; ( दे ४, ५१ )। तालय देखो तालग ; ( सुपा ४१४ ; कुप्र २५२ )। तालहल पुं [ दे ] शालि, बोहि ; ( दे ४, ७ )। ताला अ [ तदा ] उस समय, "ताला जाअंति गुणा, जाला ते सहित्रएहि घिप्पति" (हे ३, ६४; काप्र ४२१)। ताला स्त्री [दे] लाजा, बोई, धान का लावा ; (दे ४,१०)। तालाचर पुं [ तालचर ] ताल ( वाय ) बजाने वाला ; (निचू १४)। तालाचर ) पुं [ तालाचर ] १ प्रेचक-विशेष, ताल देने तालायर ) वाला प्रेज्ञक ; (गाया १, १)। २ नट, नर्तक ग्रादि मनुष्य-जाति ; ( वृह ३ )। तालिअ वि [ताडित] आहत, पीटा हुआ ; (गाया १,४) । तालिअंट सक [ भ्रमय् ] धुमाना, फिराना । तालि अंटइ ; (हे ४, ३०)। तालिअंट न [तालवृन्त ] न्यजन, पंखा ; (स ३०८)।

तालिअंटिर वि [ भ्रमियतः ] धुमाने वाला ; ( कुमा )। तालिज्जंत देखो ताल=ताडय्। ताली स्त्री [ ताली ] १ वृत्त-विशेष ; ( चारु ६३ )। .२. छन्द-विरोष ; (पिंग)। °पत्त न [ °पत्र ] ताल-वृज्ञ ( की पत्ती का बना हुआ पंखा; (चारू ६३)। ) न [तालु,°क] तालू, मुँह के ऊपर का भाग, तालुअ र् तनुत्रा ; ( सत ४६ ; णाया १, १६ )। तालुग्वाडणी स्त्री [ तालोद्वाटनो ] विद्या-विरोप, ताला खोलने की विद्या ; (वसु)। तालुर पुं [दे] १ फेन, फीण ; २ कपित्य वृत्त ; (दे ४, २१)। ३ पानी का त्रावर्त; (दे ४, २१; गा ३७; पाद्य)। ४ पुं. पुष्प का सत्व ; (विक ३२)। तालेचि देखो ताल=तालय। ताच सक [ तापय् ] १ तपाना, गरम करना। २ संताप करना, दुःख उपजाना । तार्वेति ; ( गा ८५० )। कर्म— ताविज्जंति ; (गा ७)। कृ—ताचिणज्ज ; (भग१५)। ताच पुं [ ताप ] १ गरमी, ताप ; ( सुपा ३८६ ; कप्पू ) । २ संताप, दुःख ; ( आव ४ )। ३ सूर्य, रिव । °दिसा ्रं स्त्री [ °दिश् ] सूर्य-तापित दिशा; ( राज )। ताव अ [ तावत् ] इन अथों का सूचक अव्यय ;-- १ तव-: तकः; (पउम ६८, ४०)। २ प्रस्तुत ग्रर्थः; (ग्रावम)। ३ त्रवधारण ; ४ त्रवधि, हद ; ५ पत्तान्तर ; ६ प्रशंसा ; ७ वाक्य-भूषा ; पमान ; ६ साकृल्य, संपूर्णता ; १० तव, उस समय ; (हे १, ११)। तावअ वि [ तावक ] त्वदीय, तुम्हारा; ( अ्रच्तु ५३ )। ताबइअ वि [ ताबत् ] उतना ; ( सम १४४ ; भग )। तावं देखो ताव=तावत् ; (भग १४)! ताव रे ( अप ) देखो ताव≕तावत् ; ( कुमा )। तावण न [ तापन ] १ गरम करना, तपाना ; ( निवू १) । २ पुं. इच्वाकु वंश का एक राजा ; ( पउम ४, ४ )। तावणिज्ज देखो ताव=ताप्य । तावत्तीस तावत्तीसग देखो तायत्तीसय ; ( ग्रीप ; पि ४४१ ; तावत्तीसय У ४३८; काल )। तावत्तीसा देखो तायत्तीसा ; ( पि ४३८ )। तावस पुं [ तापस ] १ तपस्वी, योगी, संन्यासि-विशेष ; ( अपेप )। २ एक जैन मुनि ; ( कप्प )। भोह न [भोह]

तापर्सो का मठ: (पाअ)। तावसा सी [ तापसा] जैन मुनियों की एक शासा; (कप्पे)। तावसी स्त्री [ तापसी ] तपस्विनी, योगिनी ; ( गउड )। ्रताचिश्रं वि तापित ] तपाया हुआ, गरम किया हुआ; (गा **५३ ; विपा १, ३ ; सुर ३, २२० ) ।** ताविका स्त्री [तापिका] तवा, पूजा ज्ञादि पकाने का पात्र; (दे २, ४६)। २ कड़ाही, छोटा कड़ाह; ( आवम )। ताविच्छ पुंन [तापिच्छ ] वृद्ध-विशेष, तमाल का पेड़ ; ( कुमा ; दे १, ३७ ; सुपा १८ )। तावी स्त्री [ तापी] नदी-निशेष; ( पउम ३४, १; गा २३६)। 'तास पुं जास । १ भय, डर ; ( उप पृ ३४ )। टद्वेग, संताप ; (पण्ह १, १)। तासण वि [ त्रात्मन ] वास उपजाने वाला ; ( पग्ह १,१)। तासि वि त्रिासिन् ] १ तास-युक्त, त्रस्त : २ तांस-जनक ; (ठा४,२;कप्पू)। तासिअ वि [ त्रासित ] जिसको त्रास उपजाया गया हो वह ; (भवि)। िसाहि त्र [तदा ] उस समय, तव ; ( हे ३, ६४)। ति अ [ त्रिः] तीन वार; ( ओव ४४२ )। ति देखो तइअ=तृतीय ; (कम्म २,१६)। भाग, भाय, ''हाक्ष वं [ 'भाग ] तृतीय भाग, तीसरा हिस्सा ; (कम्म २; ं गाया १, १६--पत्र २१८; कप्यू )। ति देखो थी ; "उलुजु गार्यात मुखि समतिपुता तिओ चन्य-ं रियाउ दिंति " (रंभा ) ! ति लि व [ त्रि ] तीन, दो और एक ; (नव' ४ ; महा )। °अणुअं न [ °अणुक ] तीन, परमाणुओं से बना हुआ द्रव्य, "मणुत्रतएहिं स्रारद्धद्व्वे तिम्रणुमं ति निहंसा" (सम्म १३६)। °उपा वि [°गुपा ] १ तीनगुना । २ सत्व, रजस् और तमस् गुण वाला ; ( अञ्च ३० )। "उणिय वि ["गुणित] तीनगुना ; (भिव )। °उत्तरसय वि [°उत्तरशततम ] एक सौ तीसरा, १०३ वाँ ; ( पडम १०३, १७६ )। "उल वि [°तुळ] १ तीन को जीतने वाला ; २ तीन को तौलने वाला ; (ग्राया १, १--पत्र ६४) । °ओय न [°ओजस्] विषम राशि-विशेष ; ( ठा ४, ३ )। °कंड, °कंडग वि िकाण्ड, को तीन काण्ड वाला, तीन भाग वाला ; (कप्पू) स्य १, ६)। °कडुअ न [ °कडुक ] स्ट, गरीच और पीपल ;( श्रणुः)। °करण देखां भरण ; ( राज )। °काल न िकाल ] भूत, भविष्य और वर्तमान काल; (भग;

सुपा ८८)। 'क्काल देंबो 'काल : (सुपा १६६)। °खंड वि [ °खण्ड ] तीन खगड वाला : ( उप ६८६ टी )। °खंडाहिवइ पुं [ °खण्डाधिपति ] अर्घ चक्रवर्ती राजा, वासुदेव ; (पडम ६१,र६)। °गडु, °गडुअ °कडुअ; (स २१८; २६३)। °गरण न [ °करण ] मन, वचन और काया ; ( द्र २० )। °गुण देखो °उण ; ( अणु )। °गुत्त वि [ °गुप्त ] मनोगुति आदि तीन गुप्ति वाला, संयमी : (सं = )। "गोण वि [ "कोण] तीन कोने वाला; (राज)। "चत्ता स्त्री [ "चत्वारिंशत्] तेतालीस ; (कम्म ४, ४४)। °जय न [°जगत्] स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक ; (ति १)। °णयण वुं [ "नयन ] महादेव, शिव ; (मे १४, ४८ ; सुपा १३८ ; १६६ ; गडड )। "तुल देखो "उल ; ( गाया १, १ टी--पत्र ६७)। °त्तिस (ग्राभ) देखो °त्तीस। °त्तीस स्रीन [त्रय-स्त्रिंशत्] १ संख्या-विशेष, ३३ ; २ तेतीस संख्या नाला, तेतीस ; (कप्प ; जी ३६ ; सुर १२,१३६ ; दं २७)। °दंड न [°दण्ड] १ हथियार रखने का एक उपकरण ; (महा)। २ तीन दण्ड ; ( ब्रौप )। °दंडि पुं [ °द्रण्डिन् ] संन्यासी, सांख्य मत का अनुयायी साधु; ( उप १३६ टी; सुपा ४३६; महा)। °नवइ स्त्री [°नवति] १ संख्या-विशेष, तिराणवे; २ तिराणवे संख्या वाला ; (कम्म १,३१)। °पंच त्रिय [°पञ्चन्] पंद्रहः (भ्रोघ१४)। °पंचासहम वि [°पञ्चाश] ने पनवाँ : ( पडम ४३, १४० )। °पह न [ °पथा ] जहां तीन रास्ते एक्नित होते हों वह स्थान ; (राज) । °पायण न [ पातन ] १ शरीर, इन्द्रिय और प्राय इन तीनों का नाश; २ मन, वचन और काया का विनाश ; (पिंड )। °पुंड न [ °पुण्डु ] तिलक-विशेष, ; (स ६ )। °पुर धुं [ °पुर ] १ दानव-विशेष, ; २ न तीन नगर ; ( राज )। + पुरा स्ती [ °पुरा ] विद्या-विशेष; ( सुपा ३६७)। °व्रमंगी स्त्री िभङ्गी | छन्द-विशेष, : (पिंग)। भहर न [ भधुर] धी, सक्कर और मधुः(अणु)। भासिआ स्रो [त्र मासिकी] जिसकी अविध तीन मास की है ऐसी एक प्रतिमा, व्रत-विशेष ; (सम २१)। भूह वि [ भुख ] १ तीन मुख वाला ; (राज)। २ पुं भगवान संभवनाथजी का शासन-देव; (संति ७)। °रत्त न [°रात्र.] तीन रात; (स. ३४२), "धम्मपरस्स मुहुतोवि दुल्लहो बियुख तिरतं" ( कुप्र ११८)। °रासि न [°राशि]जीव, अजीव और नोजीव रूप तीन राशियाँ; (राज)। °लोअ न (°लोकी) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक;

(कुमा ; प्रासू प्रह् ; सं १ )। °लोअण पुं [°लोचन ] महादेव, शिव ; ( श्रा २८ ; पउम ४, १२२ ; पिंग )। °लोअपुज्ज पुं [ °लोकपूज्य ] धातकीषगड के विदेह में उत्पन्न एक जिन्देव ; (पडम ७४, ३१)। °छोई स्त्री [ °लोकी ] देखो °लोअ ; (गउड ; भत १५२) । °लोग देखो °लोअ; ( उप पृ ३)। °चई स्त्री [ °पदी ] १ तीन पदों का समूह । २ भूमि में तीन वार पाँव का न्यास ; ( ग्रोप )। ३ गति-विशेष ; ( ग्रंत १६ )। °वग्ग पुं [ °वर्ग ] १ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ ; ( ठा ४, ४--पत्र २८३; स ७०३; उप पृ २०७)। २ लोक, वेद और समय इन तीन का वर्ग; ३ सूल, अर्थ और उन दोनों का समृह ; ( आचू १ ; आवम)। विण्ण पुं [ पर्ण] पलारा इन ; (कुमा)। °वरिस वि [°वर्ष] तीन वर्ष की अवस्था वाला ; ( त्रव ३ )। °वलि स्त्री [°वलि] चमड़ी की तीन रेखाएं ; (कप्यू) । °वलिय वि [°वलिक] तीन रेखा वाला ; ( राय )। °वली देखो °वलि ; ( गा २०८ ; श्रोप ) । °वट्ट पुं [ °पृष्ठ ] भरतनेत्र के भावी नवम वासुदेव ; ( सम १४४ ) । °वय न [ °पद ] तीन पाँव वाला ; ( दे ५, १ )। °वहआ स्त्री [ °पथगा ] गंगा नदी; (से ६, ५; अञ्चु ३)। °वायणा स्त्री [ °पातना ] देखो °पायण ; ( पण्ह १, १ )। °विद्व , °विट्ठु पुं [°पृष्ठ, °विष्टु] भरतज्ञेल में उत्पन्न प्रथम अर्ध-चक-वर्ती राजा का नाम ; (सम << ; पडम ४, १४४)। °विह वि [ °विधा ] तीन प्रकार का ; ( उवा ; जी २० ; नव ३)। °विहार पुं [°विहार] राजा कुमारपाल का . बनवाया हुआ पाट्रण का एक जैन मन्दिर ; ( कुप्र १४४ )। ंसंकु पुं [ 'शङ्क ] सूर्यवंशीय एक राजा ; (श्रमि प्रभात, मध्याह और सार्यकाल का समय ; (सुर ११, १०६)। °सद्ध वि [ °पष्ट ] तेसठवाँ, ६३ वाँ ; ( पडम ६३, ७३ )। °स्तद्धि स्त्री [ °पष्टि ] तेसठ, ६३; (भिव )। °सत्त त्रि, ब . [ °सप्तन् ] एक्कीस ; ( श्रा ६ )। °सत्तखुत्तो अ ् [ स्सप्तकृत्वस् ] एक्कीस् वार ; ( गाया १, ६ ; सुपा ४४६)। °समइय नि [°सामयिक] तोन समय में उत्पन्न होने वाला, तीन समय की अविधि वाला; (ठा ३, ४)। °सरय न [ °सरक ] तीन सरा वाला. हार ; ( गाया १, १; औप ; महा ) । २ वाय-विशेष ; (पडम ६६, ४४ )। °सरा स्त्री [ °सरा ] मच्छी पकड़ने की

जाल-विरोप ; (विपा १, ८)। °सरिय न [ °सरिक] १ तीन सरा वाला हार; (कप्प)। २ वाय-विशेष; (पउम ११३, ११)। ३ वि. वाद्य-विरोप-संबन्धी, (पउम १०२, १२३)। °सीस पुं [°शीर्घ] देवींहरू विशेष ; (दीव )। °स्तूल न [°शूल ] राम्न-विशेष ; ( पउम १२, ३४ ; स ६९६ )। "स्लपाणि वुं ["शूल-पाणि ] १ महादेव, शिव । २ तिशुल का हाथ में रखने वाला सुभर ; ( पडम ४६, ३५ )। °सूलिया स्त्री [ °शूलिका ] छोटा त्रिश्ल ; (स्थ्र १, ४, १)। "हत्तर वि ["सप्तत] तिहतरवाँ, ७३ वाँ; (पउम ७३, ३६)। °हात्र [°धा ] तीन प्रकार से ; (पि ४५१ ; त्राणु)। °हुअण, °हुण,°हुवण न [°सुवन]१ तीन जगत, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक ; ( कुमा ; सुर १, ८ ; प्रास् ४६ ; अञ्चु १६)। २ राजा कुमारपाल के पिता का नाम: ( कुप्र १४४ )। °हुअणपाल पुं [ 'भुवनपालं ] राजा कुमा-रपाल का पिता; (कुप्र १४४)। °हुअणालंकार पुं [ °भुवनालंकार ] रावण के पट्टहस्ती का नाम ; ( पडम ८२, १२२ )। 'हुणविहार पुं [ 'भुवनविहार] गुजरेल्ं-पाटण में राजा कुमारपाल का वनवाया हुआ एक जैन मन्दिर : (कुप्र १४४)। देखो ते<sup>°</sup>। °ित देखो इअ = इति ; (कुमा ; कम्म २, १२ ; २३ )। तिअ न [ त्रिक ] १ तीन का समुदाय ; (श्रा १ ; उप ७२८ टी )। २ वह जगह जहाँ नीन रास्ते मिलते हों ; ( सुर १, ६३ )। °संजअ वुं [ °संयत ] एक राजर्षि ; (पडम १, ११)। देखो तिग। तिअ वि [ त्रिज ] तीन से उत्पन्न होने वाला ; ( राज ) । तिअंकर पुं [त्रिकंकर] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि; (राज)। तिअग न [ त्रिकक ] तीन का समुदाय ; (विसे २६४३)। तिअडा स्त्री [ त्रिजटा ] स्वनाम-ख्यात एक राज्ञसी ; ( से 99,50)1 तिअभंगी स्त्री [ त्रिभङ्गी ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। तिअय न [ त्रितय ] तीन का समृह ; ( विसे १४३२ )। तिअलुक्क े न [त्र लोक्य] तीन जगत्—स्वर्ग, मर्त्य और तिअलोय 🔰 पाताल लोक ; ( धर्मा ६०; लहुअ ६ ) ! तिअस पुं [ त्रिदश ] देव, देवता ; ( कुमा ; सुर १, ६ ) । °गअ पुं [ °गज ]। ऐरावण हाथी, इन्द्र का हाथी; (से ६, ६१)। °नाह पुं िनाथ ] इन्द्र ; ( उप ६८६ टी; सुपा ४४ )। े पहु पुं [ प्रासु ] इन्द्र, देव नायक ; (सुपा

. ४७;१७६)। °रिस्ति पुं [°ऋषि] नारद मुनि;(कुप्र ३७३ )। °लोग पुं [°लोक] स्वर्ग; (उप १०१६)। °विलया स्त्री [°विनता] देवी, स्त्री देवता ; (सुपा २६७)। ्रुंसिर स्री [°सरित्]गंगा नदी; (क्रुप्र ४)। °सेल पुं [°शैल] मेरु पर्वत ; ( सुपा ४८ ) । °ालय पुंन [ °ालय ] स्वर्ग ; ( कुप्र १६ ; उप ७२८ टी ; सुर १, १७२ ) ! शहिव पुं [भिष्य] इन्द्र ; ( सुपा ३४ ) । भहिवद्द पुं भिष्यति] इन्द्र: ( सुपा ७६ )। तिअसिंद पुं [ ,त्रिद्शेन्द्र ] इन्द्र, देव-पति; (वज्जा १४४)। तिअसीस पुं [त्रिद्शेश] इन्द्र, देव-नायक ; (है १, १०)। तिआमा स्त्री [ त्रियामा ] रात्रि, रात ; ( अच्छु ४६ )। तिइक्ख सक [तितिक्ष] सहन करना । तिइक्खए ; (ब्राचा)। वक्त --तिइक्खमाण ; ( त्राचा )। तिइक्खा स्री [तितिक्षा ] ज्ञमा, सहिष्णुता ; (त्राचा) ! तिइज्ज रे वि [तृतोय ] तीसरा ; (पि ४४६ ; संचि २०)। तिइय तिउट्ट ब्रक [ त्रुट् ] १ टूटना। र मुक्त होना। "सव्व-्रे¥. दुक्खा तिउद्वर्" (सूत्र १, १४, ४)। तिउद्द वि [जुद्द, जुटित] १ टूटा हुन्ना; २ अपस्तः(आचा)। ' तिउड पुं [ दे ] कलाप, मोर-पिच्छ ; ( पात्र )। तिउडय न [दे] मालव देश में प्रसिद्ध धान्य-विशेष; (श्रा ११)। तिउर न [ त्रिपुर ] एक विद्याधर-नगर ; ( इक )। .तिउरी ही [ त्रिपुरी ] नगरी-विशेष, चेदि देश की राजधानी; ( कुमा )। तिउल वि दि मन, वचन और काया को पीड़ा पहुँचाने वाला, दुःख-हेतु ; ( उत्त २ )। तिऊड देखो 'तिकुड; ( से ८, ८३ ; ११, ६८ )। तिंगिआ सी दि ] कमल-रज ; (दे ४, १२)। तिंगिच्छ देखा तिगिच्छ ; ( इक.).। तिंगिच्छायण न [चिकित्सायन] नज्ञल-गोत्र विशेषः (इक)। तिंगि विद्य स्त्री [दे] कमल-रज, पर्म की रज; (दे ४, ८ १२ ; गउड ; हे २, १७४:; जं ४ )। तिंत वि [तीमित] भींजा हुआ ; (स३३२ ; हे ४,४३१)। 🔵 वि 🔁 वड़बड़ करने वाला, बड़बड़ाने वाला; तिंतिण तितिणिय 🌙 वाञ्चित लाभ न होने पर खेद से मन में अवि सो बोलने वाला ; (वन १ ; ठा ६-पत्र ३७१ ; कस )। तिंतिणी सी [तिन्तिणी ] १ चिंचा, इस्ली का पेड़ ; 

तिंतिणी स्त्री [दे] वड़वड़ाना ; (वव ३)। तिंदुइणी स्री [ तिन्दुकिनी ] रूज विशेष; ( कुप्र १०२ )। तिंदुग रेषुं [तिन्दुक ] १ वृत्त-विरोष, तेंदू का पेड़ ; तिंदुय ) (पात्र , पडम २०, ३७ ; सम १५२ ; पण्ण १७)। २ न. फल-विशेष ; (पर्स्या १७)। ३ श्रावस्ती नगरी का एक उद्यान ; ( विसे २३०७ ) । तिंदूस , पुंन [तिन्दूस, °क ] १ वृत्त-विशेष ; ( पगण तिंदूसग (१)। २ कन्दुक, गेंद ; (गाया १, १८; तिंदूसय ) सुपा ५३)। ३ क्रीड़ा-विशेष ; (आवम )। तिकल्ल न [त्र काल्य ] तीनों काल का विषय; (पंहर,र)। तिकूड पुं [ त्रिकूट ] १ लंका के समीप का एक पहाड़, मुनेल पर्वत ; (पडम ४, १२७)। २ शीता महानदी के दिचारा किनारे पर स्थित पर्वत-विरोष ; ( ठा २, ३---पत्र प्रामिय पुं [ °स्वामिन् ] सुवेल पर्वत का स्वामी, रावण ; ( पडम ६४, २१ )। तिक्ख वि [ तीक्ष्ण ] १ तेज, तीखा, पैना ; ( महा ; गा ५०४)। र सूच्म ; ३ चोखा, शुद्ध ; (कुमा)। ४ परुष, निष्दुर ; (भग १६, ३)। ५ वेग-युक्त, न्निप्र-कारी; (जंर)। ६ कोधी, गरम प्रकृति वाला ; ७ तीता, कडुआ; प् उत्साही ; ६ अ।लस्य-रहित ; १० चतुर, दत्त ; ११ न विष, जहर ; १२ लोहा ; १३ युद्ध, संप्राम ; १४ शस्त्र, हथियार ; १५ समुद्र का नोन ; १६ यवद्यार ; १७ श्रेत कुळ; १८ ज्योतिष-प्रसिद्ध तीच्ण गण, यथा अश्लेषा, आर्द्धा, ज्येष्ठा और मृत नत्तन ; (हे २, ७४ ; ८२ )। तिक्ख सक [ तीक्ष्णय् ] तीव्य करना । तिक्खेइ ; ( हे ४, **३४४ ) ।** . तिक्खण न [ तीक्ष्णन ] तेज-करण, उत्तेजन ; ( कुमा )। तिक्खाल सक [तीष्ट्रणय्] तीच्य करना । कर्म--तिक्खालि-ज्जंति ; ( सुर १२, १०६ )। तिक्खालिअ वि [दे] तीच्या किया हुमा; ( दे ४, १३; पाम)। तिकखुत्तो अ [दें] तीन वार ; (विपा १, १ ; कप्प ; 🗸 भ्रोप; राय )। तिग देखो तिअ=त्रिक; (जी ३२; सुपा ३१; णाया १, १)। "चस्सि वि [ "चशिन् ] मन, वचन और रारीर को कावू में रखने वाला ; " नरस्स तिगवस्सिस्स विसं तालउड जहां " ( सुपा १६७ )। तिगिंछ पुं [ तिगिञ्छ ] दह-विशेष; ( इक )। तिगिछि पुं [ तिगिष्टि ] १ पर्वत-विशेष; (ठा २, ३---पत

७० ; इक ; सम ३३)। २ द्रह-विशेष, निवध पर्वत पर स्थित ें एक हद; (ठा २,३—पत्र ७२)। ंतिगिच्छ सक [चिकित्स] प्रतिकार करना, ईलाज करना । तिगिच्छइ ; ( उत्त १६, ७६ ; पि २१४ ; ४४४ )। तिगिच्छ पुं [ चिकित्स ] वैद्य, हकीम, ( वव १ )। तिगिच्छ पुं [तिगिच्छ] १ दह विशेषः, निषध पर्वत पर स्थित एक द्रहं; (इक ) ।२ न देव-विमान विशेष; ( सम ३८० )। तिगिच्छग ) वि विकित्सक | प्रतीकार करने वाला ; तिगिच्छय रे पुं वैद्य, हकीम; (ठा ४, ४; पि २१५;३२७)। तिगिच्छय न चिकितस्य] विकित्सा-कर्म; (ठा ६--पंत्र४५१) तिगिच्छा स्त्री [चिकित्सा] प्रतीकार, ईलाज ; ( ठा ३,४)। °सत्थ न (°शास्त्र) त्रायुवे द, वैद्यक शास्त्र ;(राज) । तिगिन्छि देखो तिगिछि ; (ठा २,३—पत्न ८० ; सम ८४; १०४; पि ३५४)। तिगिच्छिय पुं [चैकिटिस क] वैध, चिकिटसक ; ( पंडम 🖙, 9.58 ) I · तिग्ग वि [ तिग्म ] तीद्य, तेज ; ( हे र, ६२ )। तिग्घ वि [त्रिञ्च ] तिगुना, तीन-गुना : ( राज ) । तिचूड पुं [ त्रिचूड ] विद्याधर वंश का एक राजा ; ( पडम k, ४k )। तिजड पुं [ त्रिजट] १ विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; ( पडंम १०, २० )। २ राज्ञस वंश का एक राजा ; (पडम ४, २६२ ) । तिजामा रही [त्रियामा] रात्रि, रातः (क्रुप्र २४७; रंभा)। तिजामी 🕽 तिज्ज वि | तार्य | तैरने योग्य ; ( भास ६३ )। 💛 ंतिड्ड पुंस्त्री [ दे ] अत्र-नाश करने वाला कीट, टिड्डो ; ( जी १८)। स्त्री—°ड्डी; ( सुपा: ५४६)। तिण न [तृण ] तृण, घास ; ( सुपा २३३ , अभि १७५ ; स १७६)। भूरा न [ शूक ] तृण का अप्र भाग ; (भग ११)। °हत्थय पुं ि हस्तक वास का पूला : (भग ३, ३)। तिणिस पुं [ तिनिश ] वृत्त-विशेष, वेत ; (ठा ४, २: कम्म १, १६ ; भ्रौप ) त तिणिस न दि] मधु-पाल, मधपुड़ा; (दे ४, ११; ३, १२)। तिणीकय वि [ तृणीकृत] तृण तुल्य माना हुन्ना; (कुप्र १)। तिण्ण वि [तीर्ण ] १ पार पहुँ चा हुआ ; ( औप )। शक्त, समर्थ ; ( से ११, २१ )।

तिषण न [स्तैन्य] चोरी; "तिलतिषणतप्यरो " (उप ४६७ टी )। तिणण° देखो ति=ति । °भंग वि [°भङ्ग] त्रि-खण्ड, तीन खण्ड वाला: ( ग्रभि २२४ )। °विह वि [ °वित्र ] प्रकार का ; ( नाट-चैत ४३)। तिण्णिअ पुं [तिन्निक] देखो तित्तिअ=तितिक; (इक)। तिण्ह देखो तिक्ख; (हे २, ७४; ८२; पि ३१२)। तिण्हा देखो तण्हा; (राज; वज्जा ६०)। तितउ पुं [तितउ] चालनी, त्राखा, छानने का पात्र; (प्रामा)। तितिक्ख देखो तिइक्ख । तितिक्खइ, तितिक्खए ; ( कप्प ; पि ४५७ )। वक्ट-तितिकखमाणः ( राज )। तितिक्खण न [ तितिक्षण ] सहन करना ; ( ठा ६ )। तितिक्खा देखो तिइक्खां; (सम ५७)। तित्त वि [ तृप्त] तृप्त, संतुष्ट ; ( विसे २४०६; ग्रौप ; दे १, १६ ; सुपा. १६३ )। तित्त वि [ तिक्त ] १ तीता, कडुआ; ( णाया १, १६ ) ्र पुं, तीता रस.; ( ठा १ )। तित्ति स्त्री [ तृप्ति ] तृप्ति, संतोष ; ( उप ४६७ टी; दे १, ११७; सुपा ३७४; प्रासू १४० )। तित्ति [दे] तात्पर्य, सार; (दे ४,११; षड् )। ूर् तित्तिअ वि [ तावत् ] उतना ; (हे २, १५६ )। तित्तिअ पुं [तित्तिक] १ म्लेच्छ देश-विशेष; २ उस देश में रहने वाली म्लेच्छ जाति; (पण्ह १,१ ) । देखो तिर्णिअ । तित्तिर ) पुं [तित्तिरि ] पिन-विशेष, तीतर ; ( हे तित्तिरि र्ी १,६०; कुप्र ४२७)। तित्तिरिअ वि [ दे ] स्नान से ब्रार्ड ; ( दे ४, १२ )। तित्तिल वि [ तावत् ] उतनाः ( षड् )। तित्तिल्ल पुं [ दे ] द्वारपाल, प्रतीहार; (गा ४४६ ) 🗸 तित्तुअ वि [दे] गुरु, भारी ; ( दे ४, १२ )। 🎺 तित्तुल ( त्रप ) देखो तित्तिल् ु ( हे ४, ४३४ )। तित्थ पुं [ त्रिस्थ ] साधु, साध्यो, श्रावक ग्रौर श्राविका का समुदाय, जैन संघ ; ( विसे १०३४ )। तित्थ पुं [ ज्यर्थ ] ऊपर देखो ; ( बिसे १०३६ )। तित्थ न [ तीर्थ ] १ ऊपर देखो ; ( विसे १०३३ ; ठा१)। २ दर्शन, मत ; ( सम्म ८ ; विसे १०४०) । ३ यात्रा-स्थान, प्वित जगह ; (धर्म २ ; राय ; अभि १२७)। ४ प्रवचन,

शासन, जिन-देव प्रणीत द्वादशाद्गी ; ( धर्म ३ )। ४ पुन भवतार, घाट, नदी वंगैरः में उतरने का रास्ता ; ( विम १०२६ ; विक ३२ ; प्रति ५२ ; प्रास ६० )। °कर, °गर द्वेतो 'यर ; (सन ६७; कन ; पउन २०, ≔; हे१, १७७)। जित्ता सी धियात्रा देश तीर्थ-गमन ; (धर्म २)। 'णाह, 'नाह वुं [ 'नाध] जिन-देव; ( स ५६१ ; उप पृ ३४०; मुगा६४६; सार्थ ४३; सं३४ )। °यर वि [°कर] १ तीर्य का प्रवर्तक, र पुं जिन-देव, जिन भगवान; ( गाया १, ८; हे १, १७७; सं १०१) ; सो—'री; (गंदि)। °यर-णाम न िकरनामन्] कर्म-त्रिरोप, जितके उदय से जीव तीर्य-कर होता है; (ठा ६)। °राय पुं [°राज] जिन-देव; (उप प्र ४००)। °सिद्ध पुं [°सिद्ध] तोर्थ-प्रशृति होने पर जो मुन्ति प्राप्त कर वह जीव; (ठा१,१)। "हिनायग वुं ["धिनायक] जिन∙दंय ; ( डप ६८६ टां) । ीहिच पुं [ ीश्रिप ] संब-नायक, जिन-देव 🚦 (उप१४२टो) । °ाहिचइ धुं [°ाश्चिपति] ज़िन-देव, जिन भगवान् ; (पाम )। तित्यि वि [तोर्थिन् ] १ दार्शनिक, दर्शन-राम्सका विद्वान् ; ु-किसी दर्शन का भनुयायी ; ( गु ३ )। र्तितियञ्ज वि [ तोर्थिक ] जगर देखो ; ( प्रयो ७४ )। तित्थीय वि [ तीथींय ] अपर देखो ; ( विषं ३१६६ )। तित्थेसर वुं [ तीर्थेश्वर ] जिन-देव, जिन भगवान् ; ( सुपा ४१; ८६; २६०)। तिदस देखां तिअसं; ( नाट--विक २८)। तिदिच न [त्रिदिच] स्वर्ग, देव-लोक; (सुपा १४२; कुप्र ३२०)। तिध ( मप ) देखो तहा ; ( है ४, ४०१ ; कुमा )। तिन्न देखो तिण्ण ; (सम १)। तिन्न वि [दे] स्तीमित, ब्रार्ड, गीला ; (गाया १, ६)। तिष्य सक [ तर्पय] तृत करना । हेक् — 'न इमा जीवो सक्को तिष्पेउं कामभोगेहिं" ( पच्चं११ )। कृ—तिष्पियच्य ; (पटम ११, ७३)। तिष्प अक [तिष्] १ फरना, चुना । २ अफसोस करना । ३ ▶्रोना । ४ सक् ग्रुख-च्युत करना । तिप्पामि, तिप्पति ; ( सुम २, १:; २, २, ११) । वक्र—तिष्पमाणः (गाया १,१— पत्र ४७ ) । प्रयो वक्ट--तिष्पयंतः ( सम४१) । तिष्प वि [ तृप्त ] संतुष्ट ; ( हे १, १२८ )। तिष्पण्या स्त्री [तेपनता ] मशु-विमोचन, रोदन ; ( ठा ४, १ ; श्रीप )। तिम ( अप ) देखा तहा ; (हे४, ४०१ ; भवि ; कस्म१)।

तिमि पुं [ तिमि ] मत्स्य की एक जाति ; ( पण्ह १, १)। तिप्रिंगिल पुं [ दे ] मत्स्य, मछ्ती ; ( दे ४, १३ )। तिर्मिगिल पुं [ तिमिङ्गिल ] मत्स्य को एक जाति ; ( दे ४, १३ ; सं ७, ८ ; पव्ह १, १ )। °गिल पुं [ °गिल ] एक प्रकार का महान् मत्स्य ; ( सूम २, ६ )। तिमिंगिलि पुं [तिमिङ्गिलि ] मत्स्य की एक जाति ; (पडम २२, ५३ )। तिमिगिल देखे। तिमिगिल=तिमिङ्गितः ( उप ५१७ )। तिमिच्छय ) पुं [दे ] पथिक, मुसाफिर; (दे ४, १३)। तिमिच्छाह्र) तिमिण न [ दे ] गोला काव्ड ; ( दे ४, ११ )। 🔧 तिमिर न [तिमिर] १ ब्रन्धकार, ब्रँधेरा ; ( पड़ि ; कप्प)। २ निकाचित कर्म ; (धर्म २)। ३ झल्प ज्ञान ; ४ झज्ञान ; ( भ्राचुं ४ )। ४ पुं वृत्त-विरोप ; ( स २०६ )। तिमिरिच्छ पुं [दें] वृत्त-विरोष, करंज का पेड़; (दे ४,१३ ) । तिमिरिस पुं [दे] वृत्त-विरोष ; ( पण्ण१—पत्र ३३ )। तिमिल खीन [ तिमिल ] वाद्य-विरोप; ( पउम ५७, २२)। स्री--°ला; (राज)। तिमिस युं[तिमिप] एक प्रकार का पौधा, पेठा, कुम्हड़ा;(कप्रू)। तिमिसा 🔪 स्त्री [तिमिस्ना ] वैताड्य पर्वत की एक गुका ; तिमिरुसा∫ ( टा २, ३ ; पर्वह १, १—पत्र १४ ) । तिम्म अक [स्तीम्] भीजना, आर्द होना । वक् —ितिम्म-माण ; ( पउम ३४, २० )। तिमम देखो तिग्ग ; (हे २, ६२)। तिस्मिन वि [स्तीमित ] भार्द, गीला ; (दे १, ३७)। तिरक्कर सक [ तिरस्तु+क्क ] तिरस्कारः करना, अवधीर्षा करना। क्र-तिरक्करणोभ; (नाट)। तिरक्कार वुं [तिरस्कार ] तिरस्कार, अपमान, अवहेलना ; (प्रवो ४१ ; सुपा १४४ )। तिरक्करिणी ) स्त्री [तिरस्करिणो ] यवनिका, परदा ; (पि ३०६; भ्रमि १८६)। तिरक्खरिणी 🕽 ্ वि [तिर्यच् ] १ वऋ, कुटिल, वाँका; ( चंद२ ; तिरिअंच ( उप पृ ३६६ ; सुर १३, १६३)। २ पुं पशु, पत्ती ब्रादि प्राणी ; देव, नारक ब्रौर मनुज्य से तिरिक्ख तिरिच्छ भिन्न योनि में उत्पन्न जन्तु ; (धर्ण ४४ ; हे २, १४३ ; सुझ १, ३, १; उप 🙎 १८६ ; प्रास् १७६; महा ; आरा ४६ ; पडम २, १६ ; जो २० )। ३ मर्त्य-लोक, मध्य लोक ; ( ठा ३, २ )। ४ न, मध्य, वीच ;

( ऋणु ; भग १४, ५ ) , ''तिरियं असं बेज्जाणं दीवसमु-हाणं मजमां मजमाण जेलेव जंबुद्दीवे दीवे" (कप्प )। भाइ स्त्री [ °गति ] १ तिर्यग्-योनिः; (ठा ४,३)। २ वक गति, देड़ी चाल, कुटिल गमन ; (चंद २)। °जंभग पुं [ °ज़म्भक ] देवों की एक जाति ; (कप्प )। °जोणि स्त्री [ "योनि ] पशु, पद्मी त्रादि का उत्पत्ति-स्थान ; (महा)। °जोणिअ वि [ °योनिक ] तिर्यग्-योनि में उत्पन्न; (सम २; भग; जोत्र १; ठा ३, १)। °जोणिणी स्त्री [ °योनिका ) तिर्यग्-योनि में उत्पन्न स्त्री जन्तु, तिर्यक् स्त्री ; ( प०ण १७—पत्र ५०३ ) । °दिसा °दिसि स्त्री [°दिश् ] पूर्व आदि दिशा; (आवम; उवा) । °पञ्चय पुं ि °पर्वत विच में पड़ता पहाड़, मार्गावरोधक पर्वत ; (भग १४, ४)। °भित्ति स्त्री [°भित्ति] बीच की भींत ; ( ब्राचा )। °लोग पुं [ °लोक ] मर्त्य लोक, मध्य लोक : (ठा ४, ३)। °वस इ स्रो [ °वसित ] तिर्यग्-योनि ; ( पग्ह १, १ )। तिरिच्छ वि [तिरश्चीन] १ तिर्यग् गत; (राज)। २ तिर्यक्-संबन्धी ; ( उत २१, १६ )। तिरिच्छि देखो तिरिअ; (हे २, १४३; षड्)। तिरिच्छो स्रो [तिरश्ची ] तिर्यक्-स्रो ; ( कुमा ) । तिरिङ पुं [दे] एक जाति का पेड़, तिमिर दृत्तः (दे ४, ११)। तिरिडिअ वि[दे] १ तिनिर-युक्त; २ विचित; (दे ४, २१)। तिरिद्धि पुं [ दे ] उष्ण वात, गरम पत्रन ; ( दे ४, १२ )। तिरिश्च (मा) देखां तिरिन्छ ; (हे ४, २६४)। तिरीड पुंत [ किरीट ] मुकुट, सिर का आभूषण ; ( पगह १,/४; सम १५३)। तिरीड पुं [ तिरोट ] वृत्त-विशेष ; ( वृह २ )। °पट्टय न [ °पट्टक ] वृत्त-विरोध को छाल का वना हुआ कपड़ा; ( ठा ४, ३--पत्र ३३८ )। तिरीडि वि [किरीटिन् ] मुकुट-युक्त, मुकुट-विमूषित ; ( उत्त E, E0 ) 1 तिरोभाव पुं [तिरोभाव] लय, अन्तर्धान ; (विसे २६६६)। ्रितरोवइ वि [ दे ] वृति से अन्तर्हित, वाड से व्यवहित ; ( दे **४, १३)**। तिरोहिअ वि [ तिरोहित ] अन्तर्हित, आच्छादित ; (राज)।

तिल पुं [ तिल ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध अन्न-विशेष ; ( गा

६६१ ; गाया १, १ ; प्रासु ३४; १०८)। २ ज्यो-

तिष्क देव-विशेष, मह-विशेष ; ( ठा २, ३ )। °कुटी स्त्री

िकुट्टी ] तिल की बनी हुई एक भोज्य वस्तु ; ( धर्म २)। °पव्यक्तिया स्रो [ °पर्यटिका ] तिल की वनी हुई एक खाद्य चोज ; (पण्ण १)। °युष्फवण्ण युं [ °युष्पवर्ण ] ज्योतिब्क देव-विरोप ; यह-विरोप ; ( ठा २, ३ )। °मल्ल्यो स्त्री [ "मल्लो ] एक खाद्य वस्तु; (धर्म २)'। °संगिलिया स्त्री [ °संगिलिका ] तिल की फली ; ( भग १५)। °सक्कुलिया स्त्री [ °शप्कुलिका ] तिल की वनो हुई खाद्य वस्तु-विशेव ; ( राज ) । तिलइअ वि [ तिलकित ] तिलक को तरह ग्राचरित, विभू-षित ; "जयजयसद्तिलङ्गो मंगलज्भुत्णी " (धर्मा ६ )। तिलंग पुं [ तिलङ्ग ] देश-विशेष, एक भारतीय दिन्नण देश; (कुमा; इक)। तिलग ) पुं [तिलक ] १ वृत्त-विशेष ; (सम १४२ ; तिलय ∫ श्रोप ; कप्प ; णाया १, ६ ; उप ६८६ टी ; गा १६)। २ एक प्रतिवासुदेव राजा, भरतन्तेत्र में उत्पन्न पहला प्रतिवासुदेव ; ( सम १५४ )। ३ द्वीप-विरोप ; ४ समुद्र-विशेष ; ( राज ) । १ न पुष्प-विशेष; ( कुमा ) । ६ टीका, ललाट में किया जाता चन्द्रन आदि का चिह्न; (कुमू ्धर्मा ६) । ७ एक विद्याधर-नगर; (इक.) । तिलितिलय पुं [ दे ] जल-जन्तु विशेषः; ( कप्प )। तिलिम स्त्रीन [दे] वाद्य-विशेष; ( सुपा २४२ ; सर्प )। िस्रो —°माः ( सुर ३, ६⊏ ) । तिलुक्क न [बैलोक्य] स्वर्ग, मर्त्य भौर पाताल लाक; ( दं २३ )। तिलेख्ल न [ तिलतील ] तिल का तेल ; ( कुमा )। तिलोक्क देखो तिलुक्क; ( सुर १, ६२ )। तिलोत्तमा स्री [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय अप्सरा ; (उप ७६८ टी ; महा )।· तिलोद्ग)न [तिलोद्क] तिल का धौन; ( ब्राचा; तिलोद्य∫ कप )। तिह्ळ न [ तैळ ] तैल, तेल ; ( सूक्त ३४; कुप्र २४० ) । तिल्ल न [ तिल्ल ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। तिह्ळग वि [ तैळक ] तेल बेचने वाला ; ( बृह १)। तिल्लोदा स्री [ तैलोदा ] नदी-विशेष ; ( निचृ १ )। तिवँ ( अप ) देखो तहा ; ( हे ४, ३६७ )। तिवण्णी स्त्री [त्रिवणीं] एक महौषधि; (तो १)। तिविडा सी [दे] सूची, सुई ; (दे ४, १२)। 🗸 तिविडी सी [दे] पुटिका, छोटा पुड़वा ; (दे ४, १२)।

तिब्ब वि ितीव ] १ प्रवल, प्रचएड, उत्कट; (भग १५; ब्राचा ) । २ रोद, भयानक ; (सुत्र १, ४, १) । ३ गाढ़, , निविड़ ; ( पगह १, १ ) । ४ तिक्त, कडुआ ; ( भग ६, ३४ )। ५ प्रकृष्ट, प्रकर्ष-युक्त ; (गाया १,१--पत्र ४ )। तिञ्च वि [ दे तीव ] १ दुःसह, जो कठिनता से सहन हो सके ; (दे ४,११; सुत्र १,३,३ ; १, ४, १; २,६; त्राचा)। २ ग्रज्ञन्त ग्रधिक, ग्रज्ञर्थ ; (दे ४, ११; धर्म २ ; ग्रीप ; परह १, ३, पंचा १४ ; त्राव ६ ; उवा )। तिसला ह्वी [त्रिशला] भगवान् महावीर की माता का .नाम; (सम १४१)। °सुअ पुं [ °सुत ] भगवान् महावीर ; ( पडम १, ३३ )। तिसा स्त्री [तृपा ] प्यास, विपासा ; (सुर ६, २०६ ; पाद्य )। तिसाइय) वि [ तृपित] तृपातुर, प्यासा ; ( महा ; उव ; तिसिय प्राह १, ४ ; पुर १, १६६ )। तिसिर पुं. व. [ त्रिशिरस् ] १ देश-विशेष ; ('पउम ६८, 🏏 ६४) । २ पुं. नृप-विशेष ; (पडम ६६,४६) । ३ रावण का एक पुत ; (से १२, ४६)। तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त ; (राज)। तिह ( अप ) देखो तहा ; ( कुमा )। तिहि पुंसी [ तिथि ] पंचदश चन्द्र-क्ला से युक्त काल, दिन, तारीख ; ( चंद १० ; पि १८० )। तीअ वि [तृतीय] तीसरा ; ( सम १५०; संचि २० )। तीअ वि [अतीत] १ गुजरा हुत्रा, वीता हुत्रा; (सुपा ४४६; भग)। २ पुंभतकाल; (ठा३,४)। तीइल पुं [ तै तिल ] ज्योतिष-प्रांसद करण-विशेष ; ( विसे ३३४८ )। तीमण न [तीमन] कड़ी, खाय-विशेष; (देर, ३४;सण)। त्तीमिश्र वि तिमित ] ब्रार्ड, गीला ; (कुप्र ३७३)। र्तीर त्रक [ राक् ] समर्थ होना । तीरइ ; ( हे४, ८६ )। े तीर सक [ तीरयू ] समाप्त करना, परिपूर्ण करना । तीरइ, नीरेइ ; (हे४, ८६ ; भग )। संक्र—तीरिता ; (कृप्प)। तोर पुंन ितीर निनारा, तट, पार ; (स्वप्न ११६ ; प्रास ३० : अ ४, १ ; कप्प )। तीर्राप्त वि तिर्रागम ] पार-गामी ; (ज्ञाचा )। तीरिय वि तिरित समापित, परिपूर्ण किया हुआ ;

तीरिया सी [दे] शर रखने का थैला, वाणिष (?); "गहियमणेण पासत्यं धणुवरं, संधित्रो तीरियासरो'' (स२६०)। तीस न [ त्रिंशत् ] १ संख्या विशेष, तीस ; २ तीस-संख्या वालां; ( मंहा ; भवि )। तीसआ) स्री [त्रिंशत्] ऊपर देखो ; (संचि २१)। तीसइ ) °चरिस वि [ °वर्ष ] तीस वर्ष की उम्र का ; ( पउम २, २८ )। तीसइम वि [त्रिंश ] १ तीसवाँ ; ( पउम ३०, ६८ )। २ लगातार चौदह दिनों का उपवास ; ( णाया १, १ )। तीसगुत्त पुं [तिष्यगुप्त] एक प्राचीन ब्राचार्य-विशेष, जिसने ु ग्रन्तिम प्रदेश में जीव की सत्ता का पन्थ चलाया था; (ठा०)। तीसभद्द पुं [ तिष्यभद्र ] एक जैन मुनि ; ( कप्प )। तीसम वि [ त्रिंश | तीसवाँ ; ( भवि )। तीसा स्री देखो तीस ; (हे १, ६२)! तीसिया स्री [त्रि'शिका] तीस वर्ष के उन्न की स्त्री; (वव०)। तु अ [ तु ] इन अयों का सुचक अन्ययः -- १ भिन्नता, मेद, विरोषण ; ( श्रा २७ ; विसे ३०३४ )। र अवधा-रण, निश्चय : ( सुत्र १, २, २ ) । ३ समुच्चय : (सूत्र १, १, १)। ४ कारण, हेतु ; (निचू १)। १ पाद-प्रक अव्यय ; (विसे ३०३५ ; पंचा ४ )। तुअ सक [तुद् ] व्यथा करना, पीड़ा करना। तुत्रहः; (षड्)। प्रयो संक — त्याव इत्ता; (ठा ३, २)। तुअर पुं [ तुत्रर ] धान्य-विशेष, रहर ; ( जं १ ) । तुअर ब्रक [ त्वर् ] त्वरा करना । तुत्ररः ; ( गा ६०६ )। तुंग वि [तुङ्ग] १ कँचा, उच्च : (गा २४६ ; श्रीप )। २ पुं छन्द-विशेष ; ( पिंग् )। तुंगार पुं [ तुङ्गार ] अप्ति कोण का पवन ; ( आवम ) । तुंगिम पुंसी [ तुङ्गिमन् ] ऊँ चाई, उच्चत्व ; ( सुपा १२४; वज्जा १५०; कप्पू ; सण् )। तुंशिय पुं [तुङ्गिक ] १ त्राम-विशेष ; ( त्रावम ) । २ पर्वत-विशेष, "तुंगे तुंगियसिहरे गंतुं तिन्वं तवं तवर्" ( कुप्र १०२ ) । ३ पुंसी गोत्र-विशेष में उत्पन्न ; "जसमह तुगिय चेव" (गांदि)। तुंगिया स्त्री [ तुङ्गिका ] नगरी-विशेष ; ( भग ) । ... तुंगियायण न [ तुङ्गिकायन] एक गोत्र का नाम ; (कप्प)। तुंगी स्री [दे] १ रात्रि, रात ; (दे ४, १४)। र त्रायुध-विशेष ; "ग्रसिपरसुकुततुःगीसंघद्ट—" ( काल ) । तुंगीय वुं [ तुङ्गीय ] पर्वत-विशेष ; ( सुर १, २०० )।

(पच ४ )।..

तुंड स्नीन [ तुण्ड ] १ मुख, मुँह ; (गा ४०२ ) । २ अप्र-भाग ; ( निचू १ )। स्त्री—°डी ; "किं कोवि जीवियत्थी कंडुयइ ऋहिस्स तुंडीए'' ( सुपा ३२२ )। 🗸 तुंडीर न 🏿 दें 🕽 मधुर विम्बी-फल ; ( दे ४, ९४ )। तुंडूअ पुं [ दे ] जीर्ष घट, पुराना घड़ा ; ( दे ४, १४ )। तुंतुक्खुडिअ वि [ दे ] त्वरा-युक्त ; ( दे ४, १६ ) । तुंद न [ तुन्द ] उदर, पेट ; ( दे ४, १४ ; उप ७२८८ी) । तुंदिल ) वि [ तुन्दिल ] वड़ा पेट वाला ; ( कप्पू ; पि तंदिल्ल ∫ ४६४ ; उत ७ )। तुंब न [ तुम्व ] तुम्वी, ग्रलाबु ; ( परम २६, ३४ ; श्रोघ ३८; कुप्र १३६)। २ गाड़ो को नाभि; "न हि तुंवस्मि विणहे अरया साहारया हुंति" (त्रावम) । ३ 'ज्ञाताधर्मकथा ' सूत्र का एक अध्ययन ; ( सम ) । °वण न [ °वन ] संनिवेश-विशेष, एक गाँव का नाम; (सार्घ २४)। °वीण वि [ °वीण ] वीणा-विशेष का वजाने वाला; (जीव ३)। °वीणिय वि [ °वीणिक ] वही पूर्वोक्त अर्थ; ( औप ; पण्ह २, ४ ; गाया १, १ )। तंबर देखो तुंबुर ; (इक)। तुंवा स्त्रो [ तुम्वा] लोकपाल देवों की एक अभ्यन्तर परिषद्; ( व ३, २ )। तुंविणी स्त्री [तुम्बिनी ] बल्ली-विशेष ; (हे ४, ४२७ ; ्राज् ) । ्र तुंबिल्ली स्त्री [ दे ] १ मधु-पटल, मधपुड़ा ; २ उद्खल, **जखल**; (दे ४, २३)। तुंबी स्नी [ तुम्बी ] १ तुम्बी, अलावू ; (दे ४, १४ )। २ जैन साधुत्रों का एक पात्र, तरपनी ; ( सुपा ६४१ )। तुंबुरु पुं [ तुम्बुरु ] १ वृत्त-विशेष, टिंबरू का पेड़ ; ( दे ४, ३)। २ गन्धर्व देवों की एक जाति ; ( पण्ण १ ; सुपा २६४ )। ३ भगवान् सुमतिनाथ का शासनाधिष्ठायक देव ; (संति ७)। ४ शकोन्द्र के गन्धर्व-सैन्य का अधिपति देव-विशेष ; ( ठा ७ )। ्रतुक्खार पुं [ दे ] एक उत्तम् जाति का ग्रश्व ; "ग्रन्नं च तत्थ पत्ता तुक्खारतुरंगमा वहुविहीया" (सुर ११,४६ ; भवि) । देखो तोक्खार।

तुच्छ वि [ दे ] अवशुष्क, सूख गया हुआ ; ( दे ४, १४ )।

तुच्छ वि [ तुच्छ ] १ हलका, जवन्य, निकृष्ट, हीन ; (णाया

१, १ ; प्रास् ६६ )। २ अल्प, थोड़ा ; ( मग ६, ३३)।

३ शन्य, रिक्त ; ( ब्राचा ) । ४ ब्रसार, निःसार ; ( भग १८,३)। ५ अपूर्ण; (ठा४,४)। तुच्छड्अ े वि [ दे ] रञ्जित, यनुराग-प्राप्त ; (दे ४, १४)। तुच्छिम पुंसी [तुच्छत्व ] तुच्छता ; (वज्जा १४६ )। तुज्ज न [ तूर्य ] वाय, वाजा ; ( मुज्ज १० )। तुद्द अक [त्रुट्, तुड्] १ टूटना, छिन्न होना, खिएडत होना । २ खुटना, तुद्ध ; (महा ; सण ; हे ४, १९६)। "ग्रणवर्यं देतस्सवि तुद्दंति न सायरे रयणाइ" (वज्जा १४६)। वक्र—तुद्धंत; (सण)। तुट्ट वि [ त्रुटित ] ट्टा हुत्रा, छिन्न, खिरडत ; ( स ७१८; सुक्त १७; दे १, ६२ )। तुदृण न [ त्रोटन ] विच्छेद, पृथक्करण ; ( सूत्र १, १, १; वज्जा ११६)। तुष्टिअ वि [ त्रुटित, तुडित ] छिन्न, खिरडत ; (कुमा)। तुद्दिर वि [ त्रुटितृ] ट्रंटने वाला ; ( कुमा ; सण )। तुद्ध वि [ तुष्ट ] तोष-प्राप्त, संतुष्ट ; ( सुर ३, ४१ ; उवा)। तृष्टि स्त्री [तृष्टि] १ खुशी, ब्रानन्द, संतोष; (स २००; सुर ३, 🎷 २४; सुपा २४६; निर १,१)। २ कृपा, महरवानी; (कुप्र १)। तुड अक [ तुड़ ] ट्टना, अलग होना । तुड़इ; (हे ४,११६)। तुडि स्त्री [ त्रु.टि ] १ न्यूनता, कमो ; २ दोव, दूवण ; ( हे ४, ३६० )। ३ संशय, संदेह ; ( सुर ३, १६१ )। तुडिअ वि [त्र्रित ] ट्टा हुत्रा, विन्छिन्न ; ( अन्तु ⁄३३;दे१,१४६; सुपा⊏४)। तुडिअ न [दे त्रुटित ] १ वाय, वादित्र, वाजा ; ( श्रौप ; राय ; जं ३; पगह २, ४) ।२ वाहु-रत्तक, हाथ का त्राभरण-विशेष ; (ग्रीप ; ठा ८ ; पउम ८२,१०४; राय) । ३ संख्या-विशेष, 'तुडिअंग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह ; ( इक ; ठा २,४ ) । ४ साँधा, फटे हुए वस्र आदि में लगायी जाती पट्टी ; ( निचू २ )। तुडिअंग न [दे त्र्टिताङ्ग ] १ संख्या-विशेष, 'पूर्व' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह ; ( इक ; ठा २, ४)। २ पुं वाद्य देने वाला कल्प वृत्त ; (ठा१० ; सम १७; पडम १०२, १२३.)। तुडिआ स्त्री [ तुडिता ] लोकपाल देवों के अप्र-महिषित्रों की मध्यम परिषत् ; ( ठा ३, २ तुडिआ स्री [देतुटिका ] बाहु-रिच्नका, हाथ का आभरण-विरोष ; ( पगह १, ४ ; ग्याया १, १ टी--पत्र ४३ )।

तुणय पुं [ दे ] वाय-विशेष ; ( दे ४, १६ )। तुण्णग देखो तुण्णाग ; ( राज )। तुण्णण न [ तुन्नन ] फटे हुए वस्त्र का सन्धान ; ( उप पृ ४१३)। तुण्णाग ) पुं [तुन्नवाय ] वस्न को साँधने वाला, रफ् करने तुण्णाय ) वाला ; ( गांदि ; उप पृ२१० ; महा )। तुण्णिय वि [तुन्नित] रफ़् किया हुआ, साँघा हुआ; (वृह १)। तुण्हि य [ तूप्णीम् ] मौन, चुपकी ; ( भवि )। तुणिह पुं [ दे ] सुकर, सुगर ; ( दे ४, १४ )। 🗸 तुणिह्ञ ) वि [तूप्णीक ] मौन रहा हुआ; (प्राप्र; गा तुण्हिंचक ∫ ३५४; सुर ४, १४८)। तुण्हिक्क वि [दे] मृदु-निथल ; (दे ४, १४ ) । 🗸 तुण्ही अदेखां तुण्हिअ ; (स्वप्न ४२)। तुत्त देखो नोत्त ; ( सुपा २३७ )। तुद देखो तुअ। तुदए ; (पड्)। वक्र-तुदं ; (विसे 9800)1 तुष्प पुं [ दे] १ कौतुक ; २ विवाह, शादी ; ३ सर्पप, सरसों, ० ्रधान्य-विशेष; ४ कुतुप, घी ब्रादि भरने का चर्म-पात्र ; ( दे४, २२)। १ वि. म्रज्ञित, जुपड़ा हुम्रा, घी म्रादि से लिप्त; (देश, २२; कप्य; गा २२; २८६; हे १, २००)। ६ स्निग्ध, स्नेह-युक्त ; (दे ४, २२ ; ब्रोघ ३०७ भा)। घृत, धी; (से १४, ३८; सुपा६३४; कुमा)। तुप्पड्अ वि [दे] बीसे लिप्त ; (गा ४२० व्य)। तुप्पलिअ तुप्पविश्र तुमंतुम पुं [दे] क्रोध-कृत मनो-विकार विशेष ; (ठा ८-पत्र ४४१ )। तुमुल पुं [तुमुल ] १ लोम-हर्पण युद्ध, भयानक संप्राम ; ( गडड ) । २ न शोरगुल ; ( पाश्र ) । तुम्ह स [ युष्मत् ] तुम, ब्राप ; (हे१, २४६ )। तुम्हकेर वि [ त्वदीय ] तुम्हारा ; ( कुमा ) । ृ तुम्हकेर वि [ युष्मदीय] ब्रापका, तुम्हारा ; ( हे १,२४६ ; २, १४७ )। तुम्हार ( अप ) ऊपर देखो ; ( भवि )। तुम्हारिस वि [ युष्मादृश ] त्राप के जैसा, तुम्हारे जैसा ; (हे १, १४२ ; गउड ; महा )। तुम्हेच्चय वि [ यौध्माक ] भ्रापका, तुम्हारा; (ह २,१४६; कुमा; यड् )।

तुयद्व अक [त्वग्+तृत्] पार्श्व को घुमाना, फिराना । तुयदृइ ; (कप्प ; भग) । तुयद्वेज, तुयद्वेज्जा ; (भग ; त्र्रोप )। हेक-नुयद्धित्तए ; ( त्राचा )। क--तुयद्वियव्व ; ( गाया १,१ ; भग ; श्रीप )। तुयष्ट्रण न [त्वग्वर्तन] पार्श्व-परिवर्तन, करवट फिराना; (ब्रोघ १५२ भा ; ग्रौप )। तुयद्वावण न [त्वग्वर्तन] करवट वदलवाना । ( ब्राचा )। तुयावइत्ता देखो तुअ। तुर अक [त्वर्] त्वरा करना, शीघ्रता करना । वक् - तुरंत, तुरेंत, तुरमाण, तुरेमाण; (हे ४,१७२; प्रास ४८; षड्)। तुरंग पुं [ तुरङ्ग ] अक्ष, घोड़ा ; ( कुमा ; प्रासु १९७ )। २ रामचन्द्र का एक सुभट ; ( पडम ४६, ३८ ) । तुरंगम पुं [ तुरङ्गम ] श्रक्ष, घोड़ा ; ( पात्र ; पिंग )। तुरंगिआ स्री [ तुरङ्गिका ] घोड़ी ; ( पात्र )। तुरंत देखो तुर । तुरक्क पुं [दे तुरुष्क] १ देश-त्रिशेष, तुर्किस्तान ; २ अनार्य 🗹 जाति-विरोष, तुर्क ; (ती १४ )। तुरग देखो तुरय ; (भग११,११ ; राय) । भुह वं [भुख] ध्रनार्य देश-विशेष ; ( सूझ २,१ )। °मेंड्ग पुं [°मेंड्क ] अनार्य देश-विशेष ; (स्त्र १, ४, १)। तुरमाण देखो तुर । तुरय पुं [ तुरग ] १ अश्व, घोड़ा ; ( परह १, ४ )। २ छन्द-विशेष ; ( पिंग ) । °देहिपिंजरण न [°देहापञ्जरण] अर्थ को सिंगारना ; (पात्र )। देखो तुरग। तुर ) स्त्री [त्वरा] शीघ्रता, जल्दी ; (दे ४, १६)। तुरा∫ °वंत वि [°वत् ] त्वरा-युक्त ; त्वरा वाला ; (से ४, ३०)। तुरिअ वि [त्वरित ] १ त्वरा-युक्त, उतावला ; ( पात्र ; हे ४,१७२ ; श्रीप ; प्राप्र) । २ फिनि सीघ्र, जल्दी ; (सुपा ४६४; भवि)। "गइ वि ["गति] १ शीघ्र गति वाला। २ पुं अमितगति-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १ )। तुरिअ वि [ तुर्य ] चौथा, चतुर्थ ; ( सुर ४, २५० ; कम्म . ४, ६६ ; सुपा ४६४ )। °निद्दा स्त्री [°निद्रा]मरण-दशाः ( उप पृ १४३)। तुरिअ न [ तूर्य ] वाद्य, वादित्र ; "तुरियाणं संनिनाएण, दिव्वेणं गगणं फुसे " ( उत्त २२, १२ )। तुरिमिणी देखो तुरुमणी ; ( राज )। तुरी स्त्री दि] १ पीन, पुष्ट, २ शम्या का उपकरण; (दे४,२२)।

```
तुरु न [दे] वाद्य-विशेष ; (विक ८७)। 🗸
ષ્ઠ8
 तुरुक्क न [ तुरुक्क ] सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो धूप करने में
   काम त्राता है, सिल्हक ; (सम १३७ ; गाया १, १ ;पउम
   तुरुवकी स्त्री [तुरुव्की ] लिपि-विशेष ; ( विसे ४६४ टी )।
   तुरुमणी स्री [दे] नगरी-विशेष (भत ६२)।
    उरत } देखो तुर।
तुरेमाण
     तुल सक [तोल्य्] १ तीलना। २ उठाना। ३ ठीक २
       निरचय करना । तुलइ, तुलेइ ; (हे ४, २५ ; उव ; वज्जा
        १५८)। वक्र—तुलंत ; (पिंग) । संक्र—तुलेऊण ; ( वृह
        १)। इन्तुलेअन्व ; (से ६, २६)।
       तुल° देखो तुला ; (सुपा ३६)।
        तुलंगा देखो तुलगा ; ( अन्तु ८० )।
        तुलग न[दे] कानतालीय न्याय ; (दे ६, ९६; से ४,
         तुलमा स्नी [दे] यहुच्छा, स्वैरिता,स्वेच्छा ; (विक ३४)।
          तुलण न [ तुलन] तौलना, तोलन ; (कप्पू ; वज्जा १५७)।
          तुलणा स्त्री [ तुलना ] तीलना, तोलन ; ( उप पृ २७४ ;
           तुलय वि [तोलक] तीलने वाला ; (सुपा १६७)।
            तुलसिआ स्री [ तुलसिका ] नीचे देखो ; ( कुमा )।
            तुलसी स्री [दे.तुलसी] लता-विशेष, तुलसी; (दे ४,
              १४ ; पगण १. ; ठा ८ ; पात्र )।
             तुला स्वी [तुला] १ राशि-विशेष ; (सुपा ३६)। २
               तराज, तौलने का साधन ; (सुपा ३६०,; गा १६१)। ३
                उपमा, सादृश्य ; (सूत्र २,२)। °सम वि [ ॰सम ]
                राग-द्वेष से रहित, मन्यस्य ; ( वृह ६ )।
                तुलिअ वि [तुलित] १ उठाया हुया, ऊँचा किया हुया ; (ने
                 ६, २०)। २ तौला हुआ; (पाअ)। ३ गुना हुआ; (राज)।
                 तुल्ल वि [ तुल्य ] समान, सरीखा ; ( भग ; प्रासू १२ ;
                 तुलेअव्य देखो तुल ।
                  तुवर अक [त्वर्] त्वरा करना, शीघ्रता करना। तुवरइ ;
                    हे ४,१७०)। वकु—तुवरंतः (हे ४,१७०)। प्रयो. वकु--
                    तुवराअंत ; (नाट—मालती ५०)।
                   तुवर पुन [तुवर] १ रस-विशेष, कवाय रस ; (दे ६,
                     १६)।२ वि. कवाय रस वाला, कसैला ; (से ८, ४५)।
```

तुचरा देखो तुरा ; (नाट—महाबीर २७)। तुचरी स्ती [ तुचरी ] अन्न-विरोप, अरहर ; ( श्रा १८ ; गा तुस पुं [तुप ] १ कोव्य ग्रादि तुच्छ धान्य ; (ठा ८)। २ धान्य का छिलका, भूसी ; (दे २, ३६)। तुसली स्री [दे] धान्य-विशेष ; "तं तत्थिव तो तुसलिं वावइ सो किणिवि वरवीयं " (सुपा ५४५), " देवगिहे जंतीए तुज्म तुसली त्रगुगणाया " ( सुपा १३ टि )। तुसार न [तुपार] हिम, वर्फ ; (पात्र)। [°कर] चन्द्र, चन्द्रमा ; ( सुपा ३३ )। तुसिणिय े वि [तुरणीक ] मौनी, चुप. तुसिणीय) (गाया १, १—पत्र २८; छा ३,३)। तुसिय पुं [ तुपित ] लोक्नान्तिक देवों की एक जाति ; तुसेअजंभ न[दे] दाह, लकड़ी, काष्ठ ; (दे ४, १६) र् ( ग्राया १, ८ ; सम ८४ )। तुसोद्ग र त्योद्क विहि स्रादि का धौन-जल ; तुसोद्य 🕽 (राज ; कप्प )। तुस्स देखो तूस=तुप्। तुस्सइ ; (विसे ६३२)। तुह° स [ त्वत्°] तुम। °तणय वि [°संवन्त्रिन्]तुम्हारा, तुमसे संवन्य रखने वाला; ( सुपा ५५३)। तुहार ( अप ) वि [ त्वदीय ] तुम्हारा ; (हे ४, ४३४)। तुहिण न [तुहिनं] हिम, तुपार ; (पात्र)। °इरि पुं [ °िगरि ] हिमाचल पर्वत ; ( गउड )। °कर पुं [ °कर] चन्द्रमा ; (कण् )। °गिरि देखो °इरि ; ( सुपा ६४८ )। °ालय पुं [ °ालय ] हिमालय पर्वत ; ( सुपा ८८ )। त्य पुं [दे ] ईख का काम करने वाला ; (दे ४, १६)। तूण पुंन [तूण] इपुधि, भाधा, तरकस ; (हे १, १२५ ; तृणइल्ल पुं [तूणाचत् ] त्णा-नामक वाद्य वजाने वाला ; (पग्ह २,४; ग्रीप; कप्प)। तृणा } स्वी [तूणा ] १ वाद्य-विशेष ; (राय ; श्रणु) । र तृणि° ) इषुधि, भाथा ; ( जं ३ ; पि १२७ )। तूर देखो तुरव। तूरइ; (हे ४, १७१; वड्)। वह--तूरंत, तूरंत, तूरमाण, तूरेमाण; (हे ४, १७१ ; सुपा तूर पुंत [तूर्य] वाद्य, वाजा ; (हे २, ६३; षड् ; प्राप्त)! °वइ पुं [ °पित ] नटों का मुखिया ; ( हुह १ )।

त्रंत देखोत्र=तुरव। त्त्रमाण 🕽 तूरविअ वि [ त्वरित ] जिसको शीव्रता कराई गई हो वह ; (सि १२, ८३)। त्र्रिय पुं [ तौर्यिक ] वाद्य वजाने वाला ; (स ७०५)। तूरी स्वी [दे] एक प्रकार की मिटी; (जी ४)। तूरिंत ्रे देखो तूर=तुरव। त्त्रेमाण 🕽 त्ल न [तूल ] रई, रूआ, वीज-रहित कपास ; ( औप ; पात्र ; भवि ) । त्रुलिअ न नीचे देखो । "नणु विखासिज्जइ महग्वियं तृलियं गंडुयमाइयं" ( महा ) । त्रुलिआ स्त्री [त्रुलिका] १ रुई से भरा मोटा विछौना, गहा; (दे ४, २२)। २ तसवीर क्लाने की कलम; ( णाया १, ५)। तूलिणी स्त्री [दे] बृद्धा-विशेष, साल्मली का पेड़ ; /(दे ४, १७)। तूजिंहल वि [ तूलिकाचत् ] तसवीर बनाने की कलम वाला, ्रकृर्चिका-युक्त ; ( गउड ) । हूलो स्त्री [ तूली ] देखो तूलिआ ; ( पुर २, ८२ ; पउम ३४, २४ ; सुपा २६२ )। त्वर देखो तुवर; (विपा १, १—पत्र १६)। तूस अक [तुप्] खुश होना। तूसइ, तूसए; (हे ४, २३६ ; सन्ति ३६; पड्) । क्र--तूसियञ्च ; (पगह २,४)। तूह देखो तित्थ ; (ह १,१०४; २,७२; कुमा; दे ४,१६)। तूहण पुं [दे] पुरुष, श्रादमी ; (दे ४, १७)। ते° देखे। ति = त्रि । °आळीस सीन [°चत्वारिंशत् ] १ संख्या-विशेष, चालीस श्रीर तीन की संख्या ; २ तेश्रा-लीस की संख्या वाला ; (सम ६८)। 'आलीसइम वि िचत्वारिंश ] तेत्रालीसवाँ इ. ( पउम ४३, ४६ )। °आसी सी [ °अशीति ] १ संख्या-विरोष, ग्रस्सी ग्रौर तीन; २ तिरासी की संख्या वाला; (पि ४४६)। °आसीइम वि [ °अशीतितम ] तिरासीवाँ ; ( सम ८६ ; पउम ८३, १४)। °इंदिय धुं [°इन्द्रिय ] स्पर्श, जीभ और नाक इन तीन इन्द्रिय वाला प्राणी ; ( ठा २, ४ : जी १७)। ° सोय . पुं. [ ° ओजस् ] विपम राशि-विशेष ; ( ठा ४, ३ ) । 'णउइ स्त्री [ 'नवति ] तिरानवे, नव्वे और तीन, ६३ ; (सम ६७)। °णडय वि [ °नवत ]

तिरानवाँ, ६३ वाँ; (कप्प ; पडम ६३, ४०)। °णवड् देखो °णउइ ; ( सुपा ६५४ )। °तीस, °त्तीस स्रीन [त्रयस्त्रिंशत् ] वेतीस, तीस त्रीर तीन; ( भग ; सम ५८)। स्त्री— 'सा; (हे १, १६६; पि ४४७)। 'त्तीसइम वि [त्रयस्त्रिंश ] तेतीसवाँ ; ( पडम ३३, १४८ )। °विह्न स्त्री [ "पप्टि ] तिरसठ, साठ त्रौर तीन ; (प २६५ )। °वण्ण, °वन्न स्त्रीन [°पञ्चाशत्] त्रेपन, पचास और तीन ; (हे २, १७४; षड्; सम ७२)। °वत्तरि स्रा [ °सप्तिति ] तिहत्तर ; (पि २६५)।.. °वीस स्रीन [ त्रयोविंशति ] तेईस, वीस और तीन; ( सम ४२ ; हे १, १६४)। °वीस, °वीसइम वि [त्रयोविंश] तेईसवाँ; (पडम २०, ८२; २३, २६; ठा६)। समय; (पडम ६६, ११)। °सिंहि स्त्री [ °पिष्ट ] देखो °वड्डि; (सम ७७)। °स्तीइ स्त्री[°अशीति] तिरासी, ब्रस्सी और तीन ; ( सम ८६ ; कप्प )। °सीइम वि [ °अशीत ] तिरासीवाँ ; ( कप्प ) । तेअ सक [तेजय ] तेज करना, पैनाना, तीन्य करना। तेयह; ( पड् )। तेअ देखो तइअ=तृतीय ; (रंभा )। तेअ पुं [ तेजस् ] १ कान्ति, दीति, प्रकाश, प्रभा ; ( उवा ; भग ; कुमा ; ठा ८ ) । २ ताप, अभिताप ; (कुमा ; सूत्र १, ६,१)। ३ प्रताप ; ४ माहात्म्य, प्रभाव; ६ वल, पराक्रम; (कुमा)। °मंत वि [°विन् ] तेज वाला, प्रभा-युक्त; (पग्ह २, ४)। °वीरिय पुं [°वीर्य] भरत चक्रवर्ती के प्रपौत्र का पौत्र, जिसको ब्रादर्श-भवन में केवलज्ञान हुब्रा था; (ठा ८)। तेअ न [स्तेय ] चारो ; (भग २ तेअ देखो तेअय ; (भग)। तेअंसि वि [ तेजिंखन् ] तेज-वाला, तेज-युक्त ; ( श्रीप ; ्रयण ४ ; भग ; महा ; सम १५२ ; पडम १०२, १४१)। तेअग देखो तेअय ; ( जीव १ )। तेअण न [ तेजन ] १ तेज करना, पैनाना ; २ उत्तेजन ; (हे ४, १०४)। ३ वि उत्ते जित करने वाला ; (कुमा)। तेअय न [ तैजस ] शरीर-सहचारी सूच्म शरीर-विशेष ; (ठा २, १ ; ४, १ ; भग )। तेअिंछ पुं [ तेतिस्तिन् ] १ मनुब्य जाति-विशेष ; ( जं १ ; ्इक )। २ एक मन्त्री के पिता का नाम ; (गाया १, १४)। **ंपुत्त** पुं [ **ंपुत्र** ] राजा कनकरथ का एक मन्त्री ; ( खाया

१, १४)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष ; (गाया १, १४)। °सुय वुं [ °सुत ] देखो °पुत्त ; (राज)। देखो तेतिल। तेअव ग्रक [प्र+दीप्] १ दीपना, चमकना । २ जलना । तेअवइ: (हे ४, १४२; षड्)। तेअविअ वि [प्रदीप्त ] जला हुआ; (कुमा)। २ चमका हुआ, उद्दीप्त ; (पाय )। तेअविअ वि [तेजित] तेज किया हुआ ; (दे ८,१३)। तेअस्सि पुं [ तेजस्विन् ] इच्चाकु वंश के एक राजा का नाम ; ( पडम ४, ४ )। तेआ स्त्री [ तेजस् ] त्रयोदशी तिथि ; ( जो ४ ; जं ७ )। तेथा स्त्री [ त्रे ता ] युग-विशेष, दूसरा युग ; "तेत्राजुगे य दासरही रामो सीयालक्खणसंजुऋोवि'' (ती २६)। तेआ° देखो तेअय; (सम १४२; पि ६४)। तेआलि पुं [ दे ] वृत्त-विशेष ; ( पण्ण १, १ —पत्र ३४) । तेइच्छ न चिकित्स्य ] चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार ; (दस३)। तेइच्छा स्त्री [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज ; ( श्राचा ; णाया १, १३)। तेइच्छिय देखो तेगिच्छिय ; ( विपा १, १ )। तेइच्छी स्री [ चिकित्सा, चैकित्सी ] प्रतीकार, इलाज ; (कप्प)। तेइल्ल देखो तेअंसि ; ( सुर ७, २१७ ; सुपा ३३ )। तें उ पुं [तेजस् ] १ ब्राग, ब्रिप्त ; (भग ; दं १३)। २ लेश्या-विशेष, तेजो-लेश्या ; ( भग ; कम्म ४, ५० )। अभिशिख-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; (ठा४, १)। ४ताप, अभिताप ; (सुत्र १, १, १)। ५ प्रकारा, , उद्योत ; (स्त्रर, १)। °आय देखो °काय; (भग)। िकान्त ] लोकपाल देव-विशेष ; ( ठा४, १ )। °काइय पुं [ °कायिक ] अप्रिका जीव ; (ठा३, १)। °काय पुं िकाय ] अप्रिका जीव ; (पिरेश्स )। विकाइय देखो °काइय ; (पराण १ ; जीव १)। °प्पभ पुं [ °प्रभ ] अप्रिशिख-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा ४, १)। °प्फास पुं [ं °स्पर्श ] उन्ए स्पर्श ; ( ग्राचा) । °लेस वि [°लेश्य] तेजो-लेश्या वाला; (भग) । °लेसा स्त्री [°लेश्या] तप-विशेष के प्रभाव से होने वाली शक्ति-विशेष से उत्पन्न होती तेज की ज्वाला ; ( ठा ३, १ ; सम ११ )। ° लेस्स देखो °लेस; (परण १७)। °लेस्सा देखो °लेसा; (ठा ३,३)। °सिह पुं[ °शिख ] एक लोकपाल; (ठा४,१)। °सीय तिणिक्क रे (श्रा १४; ओष १६६; पण्ह १,३)।

न [शोच] भस्म ग्रादि से किया जाता शोच ; (ठा ४, २)। तेउ देखो तेअय ; ( पत्र २३१ )। तेंडुअ न िंदे | बृत्त विरोष, टींबरू का पेड़ ; (दे ४, १७)। पुं [तिन्दुक] १ वृज्ञ-विशेष, तेंदु का पेह् ; (पाण १; ठा ८; पडम ४२, ७)। २ रेंद्र, र तेंदुग / कन्दुक ; (पउम १४, १३)। तेंदुसय पुं [ दे ] कन्दुक, गेंद ; ( गाया १, ८ ) । तेंवरु पुं [ दे ] चुद कोट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; (जीव १)। तेगिच्छ देखो तेइच्छ ; ( सुर १२, २११ )। तेगिच्छग वि [ चिकित्सक ] १ चिचित्सा करने वाला ; २ पुं. वैद्य, हकीम ; (उप ५६४)। तैगिच्छा देखो तेइच्छा ; (सुर १२, २११ )। तेगिच्छायण देखो तिंगिच्छायण ; ( राज )। तेगिच्छि देखो तिगिछि ; ( राज )। तेगिच्छिय वि [ चैकिटिसक ] १ चिकित्सा करने वाला ; २ पुं, वैद्य, हकीम ; ३ न चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार-करण । °साला स्रो [ °शाला ] दवाखाना, चिकित्सालय ; (गुग्रा १, १३ – पत्र १ ७६ )। तेजंसि देखो तेअंसि ; (पि ७४)। तेजपाल पुं [ तेजपाल] गुजरात के राजा वीरधवल का एक यशस्वी मंत्री; (ती २)। तेजलपुर न [तेजलपुर] गिरनार पर्वत के पास, मंत्री तेजपाल का वसाया हुआ एक नगर; (ती २)। तेजस्सि देखो तेअंसि ; ( वव १ )। तेज्ज ( अप ) देखो चय=यज् । तेज्जइ ; (पिंग)। संकृ— तेज्जिअ ; (पिंग )। तेज्जिथ ( अप ) वि [ त्यक्त ] छोड़ा हुआ ; ( प्रिंग ) । तेंडु पुं [ दे ] १ रालम, अन्त-नाराक कीट, टिइ ; रे पिशाच, राज्ञस ; (दे ४, २३)। तेण अ [ तेन ] १ लत्त्रण-सूचक अञ्यय, " भमरुहअं तेण कमलवर्षं " ( हे २, १८३ ; कुमा )। २ उस तरफ ;(भग्) तेण 🦙 पुं [स्तेन ] चोर, तस्कर ; ( ग्रोघ ११; कस ; तेणग { गच्छ ३.; श्रोघ ४०२)। °प्पक्षोग पुं[ °प्रयोग] णयते ) १ चोर को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना : २ चोरी के साधनों का दान या विकय ; (धर्म २)। तेणिअ ) न [स्तैन्य ] चोरी, ब्रदत्त वस्तु का प्रहण ;

```
तेणिस वि [तैनिश] तिनिशवृत्त-संवन्धी, बेंत का; (भग७,६)।
 तेण्ण न [स्तैन्य] चोरी, पर-द्रव्य का अपहरण ; (निचू १)।
 तेण्हाइअ वि [ तृष्णित ] तृष्णा-युक्त, प्यासा : ( सं १३.
 - 3E) 1
 तेति  पुं [ तेतिलिन्] १ घरणेन्द्र के गन्धर्व-सेना का नायक;
  (इक) । २ देखो तैअलि ; (णाया १, १४-पत्र १६०)।
 तेतिल देखो तीइन्र ; ( जं ७ )।
 तेत्तिअ वि [ तावत् ] उतना ; ( प्राप्र ; गउड ; गा ७१ ;
  कुमा )।
 तेत्तिर देखो तित्तिर ; (जीव १)।
 तेत्तिल वि [ ताबत् ] उतना ; ( हे २, १४७ ; कुमा ) ।
 तेत्तुल ) ( त्रप ) ऊपर देखो ; ( हे ४, ४०७ ; कुमा ; हे
 तेत्रु ल्ल ∫ ४, ४३४ टि )।
 तेत्थु ( अप ) देखा तत्थ≕तत्र ; ( हे ४, ४०४ ; कुमा )।
 तेद्दह देखो तेत्तिल ; ( हे २, १४७ ; प्राप्र ; षड् ; कुमा) ।
 तेन्न देखो तेण्ण ; (कस )।
तेम ( अप ) देखो तह≕तथा ; ( पिंग )।
तेमोसिअ वि [ त्रीमासिक ] १ तीन मास में होने वाला ;
  (भग)। २ तीन मास-संबन्धी ; ( सुर ६, २११ ; १४,
  २२5)1 .
तेम्व देखो तेम ; (हे ४, ४१८)।
तेर हे बिब [ त्रयोदशन ] तेरह, दस श्रीर तीन ; ( श्रा
तेरस ) ४४ ; इं २१ ; कम्म २, २६ ; ३३ )।
तेरसम वि [त्रयोदश ] तेरहवाँ ; ( सम २४ ; णाया १,
  १ - पत्र ७२ )।
तेरसया स्त्री [दे] जैन मुनिय्रों की एक शासा ; (कप्)।
तेरसी स्रो [त्रयोदशी ] १ तेरहवीँ ।
                                      २ तियि-विशेष,
  तेरस ; (सम २६ ; सुर ३, १०५)।
तेरसुत्तरसय वि [ त्रयोदशोत्तरशततम ] एक सौ तेरहवाँ,
  ११३ वाँ ; ( पडम ११३, ७२ )।
तेरहं देबो तेएस ; ( हे १, १६४ ; प्राप्र )।
तेरासिअ वि त्रिराशिक ] १ मत-विशेष का अनुयायी,
 त्रे राशिक मत -जीव, अजीव और नोजीव इन तीन राशिओं
 को मानने वाला; ( ऋौप; ठा ७)। २ न मत-विशेष; ( सम
  ४०; विसे २४५१; ठा ७)।
तेरिच्छ देखो तिरिच्छ=तिररचीन। "दिव्यं व मणुस्सं वा
 तेरिच्छं वा सरागहिअएगं " ( आप २१)।
```

```
तेरिच्छ न [ तिर्थकृत्व ] निर्थचपन, पग्न-पिन्नपन :
   १०३१ टी )।
 तेरिच्छिअ वि [तैरिश्चिक ] तिर्थक् -संवन्धी : ( ग्रोघ
  २६६; भग )।
 तेल न [ तैल ] १ गोत्र विरोष, जो मागडन्य गोत्र की एक शाखा
  है; ( ठा ७ )। २ तिल का विकार, तेल : ( रंचि १७ )।
 तेलंग पुं.व [तैलङ्ग] १ देश-विशेष; २ पुंसी देश-विशेष का
  निवासी मनुष्य ; ( पिंग ) ।
 तेलाडी स्री [ तैलाटी ] कीट-विशेष, गंधोली ; ( दे ७,
  ۲8 ) I
 तेलुक्क 🕠 न [ त्रीलोक्य] तीन जगत—स्वर्ग, मर्त्य श्रीर
           े पाताल लोक ; (प्रास् ६७ ; प्राप्र ; खाया १,
तेलोक्क 🚽 ४ ; पउम 🖙, ७६ ; हे १, १४८ ; २, ६७ ;
  षड् ; संच्नि १७)। °दंस्नि वि [°दर्शिन् ] सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ;
  ( ओघ १६६ )। °णाह पुं [ °नाथ ] तोनों जगत् का
 स्वामी, परमेश्वर ; (षड्)। "मंडण न ["मण्डन] १
 तीनों जगत् का भूषण। २ पुं रावण का पट-हस्ती ; ( पउम
 50, E0) 1
तेल्ल न [ तैल ] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध द्रव्य-विरोष ;
  (हे२,६८; ब्रणुः पव४)। °केला स्री [°केला]
 मिही का भाजन-विरोष; ( राज ) i °पल्छ न [°पल्य] तैल
 रखने का मिट्टी का भाजन-विरोव : ( दसा १० )। °पाइया
 स्त्री [ °पायिका ] सुद्र जन्तु-विशेष ; ( त्रावम )।
तेल्लग न ितैलक र सुरा-विरोष ; ( जीव ३ )।
तेल्लिअ पुं [ तैलिक ] तेल वेचने वाला ; ( वव ६) ।
तेल्लोअ 🚶 देखो तेल्लुक्क ; (पि १६६; प्राप्त ) ।
तेख्छोक्क 🕽
तेचँ (( ग्रप ) देखो तह=तथा ; ( हे४, ३६७ ; कुमा)।
तेवँइ 🕽
तेवट्ट वि [ त्रीपष्ट ] तिरसठ की संख्या वाला, जिसमें तिरसठ
 अधिक हा ऐसी संख्या ; ''तिन्नि तेनहाई पाना दुयसयाई'''
 (पि २६४)।
तेवड ( अप) वि [ तावत् ] उतना ; ( हे४, ४०७; कुमा) ।
तेह (अप) वि [ तादृश् ] उसके जैसा, वैसा ; ( हे ४,४०२;
तेहिं ( अप ) अ. वास्ते, लिए; ( हे ४, ४२४; इ.सा) ।
तो देखो तओ ; ( त्राचा ; कुमा )।
तो अ [तदा] तव, उस समय ; ( कुमा )।
```

तोअय पुं [दे] चातक पत्ती; (दे ४, १८)। तोंड देखों तुंड ; ( हे १, ११६ ; प्राप्र )। तोंतिडि ह्वी [दे] करम्ब, दहो-भात को बनी हुई एक खाद्य वस्तु ; (दे ४, ४)। ्र तोक्कय वि [ दे ] विना ही कारण तत्पर होने वाजा ; ( दे ५, १८ )। तोक्खार देखो तुक्खार ; ''खरखुरखयखोग्णीयल असंखतोक्खा-रतक्खजुद्यो" ( सुर १२, ६१ )। तोरअ न निरोटक ने छन्द-विशेष ; (पिंग )। तोड सक [ तुड़ ] १ तोड़ना, भेदन करना । २ अक हटना । तोडइ ; (हे४, ११६)। वक्ट-तोडंत ; (भिव )। संक-तोडिउं ; (भिव ) , तोडित्ता ; (ती ७ )। तोड पुं [ त्रोट ] बृटि ; ( उप पृ १८ )। तोडण वि [ दे ] असहन, असहिन्यु ; ( दे१, १८ )। ् तोडण न [ तोदन ] व्यथा, पीड़ा-करण ; ( राज )। तोडहिआ स्रो [दे ] वाय-विरोव ; ( त्राचा २, ११ )। तोडिअ वि [ त्रोटित ] तोड़ा हुत्रा ; (महा ; मण ) । तोडु पुं [दे] चुद्र कीट-शिरोब, चतुरिन्द्रिय जीव को एक जाति : /तोबह पुं [दे ] १ कान का आभूषण-विरोब ; २ कमत की ( राज ) तोण पुंन [तूण] शरध, भाथा; ( पात्र ; ग्रीव ; हे१, १२६; विपा १, ३)। तोणीर वुंन [ तूणीर ] शर्घा, भाषा ; (पात्र ; हे१, १२४ ; भवि )। तोत्त न [तोत्र] प्रतोद, वैल को मारने का वाँस का आयुध-बिशेव ; ( पात्र ; दे३, १९ ; सुपा २३७ ; सुर१४,४१ )। तोत्ति हि [ दे ] देखो तोंति हि ; (पात्र )। तोद्ग वि [तोद्क ] न्यथा उपजाने वाला, पोड़ा-कारक ; ( उत २० )। तोमर वुं [तोमर] १ वाण-विशेष, एक प्रकार का वाण; ( पण्ह १, १ ; सुर २, २८ ; श्रोप ) । २ न, छन्द-विशेष ; (पिंग)। तोमरिअ पुं [दे ] १ रास्त्र का प्रमार्जन करने वाला ; ( दे ं ४, १८ )। २ राख्न-मार्जन ; ( षड् )। ्रितोमरिगुंडी स्त्री [ दे ] बल्लो विरोष ; (पाछ ) । ्र तोमरी स्त्री [ दे ] वल्लो, लता ; (दे४, १७ )। तोम्हार ( अप ) देखो तुम्हार ; ( पि ४३४ )। तोय न [ तोय ] पाना, जल ; ( पगह १, ३ ; वजा १४ ; दे २, ४७ )। °धरा, °धारा स्त्री [ °धारा ] एक दिक्छ-

मारो देवी ; (इक ; ठा प)। °पह, °पिह न [°पृष्ठ ] पानी का उपरि-भाग ; (पग्ह १, ३ ; श्रीप )। तोय पुं [ तोद ] ब्यथा, पीड़ा ; ( ठा ४, ४ )। तोरण न तोरण १ द्वार का अवसव-विशेष, बहिद्वीर हे (गा २६२)। २ वन्दन-त्रार, फुल या पतों को माला जो उत्सव में लटकाई जातो है ; ( ग्रीप )। °उर न [ °पुर ] नगर-विशेष ; ( महा )। तोरविअ वि [ दे ] उतेजित ; ( पात्र ; कुप्र १६२) र् तोरामदा स्त्री [दे] नेत्र का रोग-विशेष ; ( महानि ३)। तोल देखो तुल=तालय्। तोलइ, तोलेइ ; ( पिंग ; महा )। वक्र—तोलंत ; ( वजा१४८) । क्रक्कि—तोलिज्जमाण; ( सुर १४, ६४ )। कृ.—तोलियव्यः (स १६२ )। तोल पुंन [दे] मगध-देरा प्रसिद्ध पज, परिमाख-विरोध ; (तंडु)। तोलण पुं [दे] पुरुष, त्राहमी ; (दे ४, १७)। तोलण न [तोलन] तोल करना, तोलना, नाप करना;(राज)। तोलिय वि [ तोलित ] तौला हुआ ; ( महा )। तोल्ल न [ तौल्प, तौल ] तौल, वजन; ( कुप्र १४६ ) । कर्णिका; (दे ४, २३)। तोस मक [तोपय्] खरा करना, सन्तुष्ट करना। तोसइ ; ( उव ) । कर्म—तोसिज्जद्द ; ( गा ५०८ )। तोस वुं तोप ] खुशो, त्रानन्द, संतोष ; (पात्र ; सुपा २७४ )। °यर वि किर ] संतोष-कारक ; ( काल )। तोस न | दे | धन, दौलत ; (दे ४, १७)। तोसिल वुं | तासिलन ] १ ग्राम विशेष ; २ देश-विशेष ; ३ एक जेन आचारं; (राज)। °पुत पुं [ °पुत्र] एक प्रसिद्ध जेन आचाये ; ( आवम )। तोसिळय पुं [तोसिळक ] तासिल-प्राम का ययोश चित्रय; ( त्रावम )। तोसविअ) वि तोषित ] खुरा किया हुया, संतोषित ; तोसिअ ∫ (हे ३, १४० ; पउम ७७, ⊏⊏) तोहार ( श्रप ) देखो तुहार ; ( पिंग ; पि ४३४ )। °त्त वि [ °त्र ] त्राण-कर्ता, रत्तक ; " सकलते संतुहो सकल तो सो नरा होइ " ( सुपा ३६६ )। °त्तण देखो तण ; ( से १, ६१ )। °त्ति देखो इअ = इति ; ( कप्प ; स्वप्न १० ; सण )। 'त्थ देखो एत्थ ; (गा १३२)। ्रत्य वि [ °स्थ ] स्थित, रहा हुआ ; ( आत्रा )।

°त्य देखो अत्य ; ( वा अ १५ )। त्थअ देखो थय=स्तृत : ( से १, १ )। °त्थउड देखो थउड ; ( गउड )। द्रियंव देखो थंव : ( चारु २० )। °त्थंभ देखो थंभ ; ( कुमा )। °त्थंभण देखो थंभण; (वा १०)। °तथर देख थर; (पि ३२७)। °त्थल देखो थल ; ( काप्र ८७ )। °त्थली देखो थली ; ( पि ३८७) १ °तथन देखो थन=स्तु । वक्त—°त्यनंत ; ( नाट )। °त्यवथ देखो थवय ; ( से १, ४० ; नाट)। °त्थाण देखो थाण ; ( नाट )। °त्थाल देखो थाल ; ( कुमा ) । °त्थिअ देखो थिअ ; (गा ४२१)। °ितथर देखो थिर ; ( कुमा )। °त्योअ देखो थोअ ; ( नाट—वेणी २४. )। इय सिरिपाइअसद्महण्णविम तयाराइसहसंकलणो तेवीसइमा तरंगो समतो ।

## थ

थ पुं [थ ] दन्त-स्थानीय न्यञ्जन-विशेष ; (प्राप ; प्रामा )।
थ म्र. १-२ वाक्यालंकार म्रोर पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया
जाता मन्यय ; "कि य तयं पम्हुद्र' जं थ तया भी जयंत पवरिम्म" ( णाया १, १— पत्र १४८ ; पंचा ११ )।
थ्य देखो पत्य ; ( गा १३१ ; १३२ ; कस )।
ध्यद्भ वि [स्थिगत ] म्राच्छादित, दका हुमा ; ( से १, ४३ ; गा १०० )।
थ्यद्भ ह्या ( महां)। "इत्त पुं [ "वत् ] ताम्बूल-पात का
वाहक नौकर ; ( सुपा १०० )। "वाहग पुं [ वाहक]
पानदानी का वाहक नौकर ; (सुपा १००)। देखो थिगय ।
ध्यद्भा की [दे ] येली, कोयली ; "संनलध्यासणाहो"
"दंसिया संवलत्यई ( १ द ) या" (कुप्र १२ ; ८० )।
ध्यद्भ देखो थय = स्थगय ।

थउड न [स्थपुट ] १ विषम और उन्नत प्रदेश ; ( दे २, ৩८ )। २ वि नीचा-ऊँचा ; ( गउड )। थउडिअ वि [स्थपुटित ] १ विषम और उन्नत प्रदेश वाला। २ नीचा-ऊँचा प्रदेश वाला ; ( गउड )। थउडू न [ दे ] भल्लातक, वृत्त-विशेष, भिलावा; (दे ४,२६)। थंडिल न [स्थण्डिल ] १ शुद्ध भूमि, जन्तुं-रहित प्रदेश ; (कसं; निचू ४)। २ क्रोध, गुस्सा; (सूत्र १, ६)। थंडिल्ल न [स्थण्डिल] गुद्ध भूमि ; (सुपा ४४८ ; ब्राचा)। थंडिल्ल न [ दे ] मण्डल, युत प्रदेश ; ( दे ४, २४ ) । थंत देखी था। थंव वि [ दे ] विषम, अ-सम ; ( दे ४, २४ )। थंव पुं [स्तम्व'] तृण ब्रादि का गुच्छ ; (दे ८, ४६ ; थ्रोघ ७७१ ; कुप्र २२३ )। थंभ अक [ स्तम्भ् ] १ रुकता, स्तन्ध होना, स्थिर होना, निश्चल होना । २ सक किया-निरोध करना, अटकाना ; रोकना, निश्चल करना । थंभइ ; (भवि )। कर्म-थंभिज्जइ; (हे २, ६)। संकृ—थंभिउं; (कुप्र ३८४ .)। थंभ पुं [स्तम्भ] १ स्तम्भ, थम्भा ; (हे २, ६ ; कुमा ; प्रास् ३३)। २ अभिमान, गर्व, अहंकार ; ( स्अ १, १३; उत ११)। °विज्जा स्त्री [ °विद्या ] स्तन्य करने की विद्या ; ( सुपा ४६३ )। थंभण न [स्तम्भन ] १ स्तब्ध-करण, धर्माना : (विसे ३००७; सुपा ५६६)। २ स्तब्ध करनेका मन्त्र; ( सुपा ५६६ )। ३ गुजरात का एक नगर, जो आजकल 'खंभात' नाम मे प्रसिद्ध है ; ( ती ११ )। 'पुर न ['पुर] नगर-विशेष, खंभात ; (सिग्घ १)। थंभणया स्त्री [ स्तम्भना ] स्तन्ध-करण; ( ठा ४, ४ )। थंभणी स्त्री [ स्तम्भनी ] स्तम्भन करने वाली विद्या-विशेष ; ( खाया १, १६ )। थंभय देखो थंभ = स्तम्भ ; ( कुमा )। थंभिय वि [ स्तम्भित ] १ स्तन्ध किया हुत्रा, थमाया हुत्रा; (कुप्र १४१; कुमा; कप्प ; औप ) । २ जो स्तब्ध हुआ हो, अवष्टव्यः (स ४६४)। थक्क अक [ स्था ] रहना, बैठना, स्थिर होना । थक्कई ; (हे ४, १६; पिंग)। भवि-श्वेविकस्सइ; (पि ३०६)। थकक ग्रक फिक्क नी नीचे जाना। यक्करः (हे४,८७)। थक्क अर्क अम् ] थक्ना, आन्त होना । थक्कंति; (पिंग)।

थक्क वि [ स्थित ] रहा हुआ ; ( बुमा ;वजा ३८ ; सुपा २३७ ; आरा ७७ ; सिंद्र ६ )। थक्क पुंदि । अवसर, प्रस्ताव, समय; (दे ४, २४; वव ६ ; महा ; विसे २०६३ )। २ थका हुत्रा, श्रान्त ; "थक्कं सव्वसरीरं हियए सृतं सुदूसहं एइ" ( सुर ७, १८४ ; ४, १६५ )। थक्किअ वि [ श्रान्त ] थका हुआ, ( पिंग ) । थग देखो थय=स्यगय् । भवि—थगइस्सं ; (पि २२१)। थगण न [ स्थगन ] पिधान, संवरण, ब्राच्छादन ; ( दे २, ⊏३; ठा ४, ४ )। थगथग ब्रक [थगथगाय् ] धड़कना, काँपना । वक्त-थगथगित ; ( महा )। थगिय वि [ स्थगित ] पिहित, श्राच्छादित, श्रावृत ; ( दस १, १ ; आवम )। थगिय° देखो थइअ°। °ग्ग:हि पुं [ °त्राहिन् ] ताम्बूल-वाहक नौकर ; ( सुपा ३३६ )। थग्गया स्त्री [दे] चंचु, चोच ; (दे ४, २६)। ्रथग्घ युं [ दे ] थाह, तला, पानी के नोचे की भूमि, गहराई का अन्त ; (दे ४, २४)। 🦙 थग्घा स्त्री [ दे ] ऊपर देखो ; ( पात्र ) । ्रथट्ट पुंन [ दे ] १ ठठ, समूह, यूथ, जत्था ; "दुद्धरतुरंगथद्या" ( सुपा २८८ ) , "विहडइ लहु दुद्रानिद्रदे।घट्टथट्ट'?' ( लहुत्र ४ ) । २ ठाठ, सजधज, त्राडम्बर ; ( भवि ) । ्रथिष्टि स्त्री [ दे ] पशु, जानवर ; ( दे ४, २४ )। 🗸 थंड पुंन [ दे ] ठठ, यूथ, समूह ; ( भवि ) । थड्ड वि [ स्तव्ध ] १ निश्चल ; २ त्रिममानी, गर्विष्ठ ; ( सुपा ४३७ ; ४८२ )। थड्डिअ वि [स्तम्भित ] १ स्तन्ध किया हुआ। २ स्तन्ध, निश्चल । ३ न. गुरु-वन्दन का एक दोष, अकड़ रह कर गुरु को किया जाता प्रणाम ; ( गुभा २३ )। थण अक [स्तन्] १ गरजना । २ आकन्द करना, चिल्लाना । ३ त्राकोश करना । ४ जोर से नीसास लेना । वक् थणंत; (गा २६०)। थण पुं [स्तन] थनं, कुच, पयोधर ; ( आचा ; कुमा ; काप्र १६१)। °जीवि वि [ °जीविन् ] स्तन-पान पर निभने वाला वालक ; (श्रा १४)। °चई स्त्री [°वती ] बड़े स्तन वाली ; ( गउड )। °विसारि वि [ °विसारिन् ]। स्तन पर फैलुने वाला ; (गउड)। °सुत्त न [°सूत्र ]

उर:-सूत्र ; ( दे )। °हर पुं [ °भर ] स्तन का वोम ; ( हे 9, 9=8)1 थणंत्रय पुं [ स्तनन्धय ] स्तन-पान करने वाला वालक ; छोटा वच्चा ; " निययं थणं धयंतं थणंधयं हेदि पिच्छंति 🏃 ( सुर १०, ३७ ; अन्तु ६३ )। थाणा न [ स्तानन] १ गर्जन, गरजना ; ( सुत्र १, ४, २)। २ त्राकन्द, चिल्लाहट; (सूत्र १, ५, १)। ३ त्राकोरा,त्रमि-शाप; (राज) । ४ श्रावाज वाला नीसास ; (स्त्र १, २, ३) । थणिय न [स्तिनित] १ मेव का गर्जन ; (वज्जा १२; दे १, २७)। २ ब्राकन्द, चिल्लाहट; (सम ११३)। ३ पुं भवनपति देवों की एक जाति: ( ग्रौप ; पण्ह १, ४ )। 'कुमार वुं [ 'कुमार ] भवनपति देवों की एक जाति ; (ठा 9, 9)1 थिणिहल वि [स्तनवत् ] स्तन वाला ; (कप् )। थणुहलक्ष पुं [स्तनक ] छोटा स्तन ; ( गउड ) । थण्णु देखो थाणु : (गा ४२२)। थत्तिअ न [दे ] विश्राम ; (दे ४, २६)। थद्ध देखो थड्ढ ; ( सम ४१ ; गा ३०४ ; वउना १० )। 🌾 धन्न न [स्तन्य ] स्तन का दूध । "जीवि वि [ "जीविन् ] छोटा बच्चा ; ( सुपा ६१६ )। थपण न [स्थापन] न्यास, न्यसन; (कुप्र ११७)। थिपअ वि [स्थापित] रक्खा हुत्रा, न्यस्त ; (पिंग)। थन्मर पुं [ दे ] अयोध्या नगरी के समीप का एक दह ; ( ती 99)1 थमिअ वि [ दे ] विल्प्त ; ( दे ४, २४ )। 🎺 थय सक [स्थगय् ] त्राच्छादन करना, त्रावृत करना, ढकना । थएइ, थएपु ; ( पि ३०६ ; गा ६०५ )। भनि--- थइस्सं ; ( गा ३१४ )। हेक्---थइउं; (गा ३६४ )। थय वि [ स्तृत ] व्याप्त , भरपूर ; ( से १, १ )। थय पुं [ स्तव ] स्तुति, स्तवन, गुण-कीर्त न ; ( अ्रजि ३६ ; सं ४४ )। थयण न [ स्तवन] ऊपर देखो ; " थुइथयणवंद्णनमंसणाणि एगद्विद्याणि एयाई " ( त्राव २ )। थर पुं [ दे ] दही की तर, दही ऊपर की मलाई; (दे 🛵 २४)। थरत्थर) अक [दे] थरथरना, काँपना। थरत्थरइ, थरथर 🔓 थरथरेद, थरहरद ; ( सिंह ६९; पि २०७ ; सुर थरहर 🕽 ७, ६; गा १६४ )। वह--थरथरंत, थरथ-

राअंत, थरथराअमाण, थरथरेंत ; ( ब्राव ४७० : पि **११**८ ; नाट—मालतो ११ ; पउम ३१, ४४ ) । शरहरिअ वि [ दे ] कम्पित ; ( दे ४, २७ ; भवि ; धुर ,१, थ्वि ७; सुपा २१ ; जय 0)1 थरु पुं [देतसरु ] खड्ग-मुष्टि ; (दे ४, २४)। थरुगिण पुं [थरुकिन] १ देश-विशेष; २ पुंस्री उस देश का निवासी। स्त्री — °गिणिआ; (इक)। थल न [स्थल] १ भूमि, जगह, सूखी जमीन ; ( कुमा ; उप ६८६ टी) । २ प्राप्त लेते समय खुले हुए मुँह को फाँक. खुले हुए मुँह की खालो जगह; (वन ७)। 'इल्ल नि ['वत] स्थल-युक्त ; ( गउड )। °कुक्कुडियंड न [ °कुक्कु-ट्यण्ड] कवल-प्रवेप के लिए खुला हुआ मुख; ( वव 🌣 )। °चार पुं[°चार ] जमोन में चलना; ( ब्राचा ) । °नलिणी स्त्री [ "निलिनो ] जमोन में होने वाला कमल का गाछ; ( कुमा )। °य वि [ °ज ] जमीन में उत्पन्न होने वाला ; (पण्ण १; पडम १२, ३७)। °यर वि [ °चर] १ जमीन पर चलने वाला ; २ जमीन पर चलने वाला पंचेन्द्रिय तिर्शेच 🛊 प्राणी; (जीव ३; जी २०; श्रीप ) । स्त्री—°री; (जीव ३) । थेलय पुं [ दे ] मंडप, तृणादि-निर्मित ग्रह; ( दे ४, २४ )। थलहिगा ) स्त्री [दे] मृतक-स्मारक, राव को गाड़ कर उस थलहिया ) पर किया जाता एक प्रकार का चत्रुतरा; (स ७१६ ; ७१७ )। थली स्त्री [स्थली ] जल-शून्य म्-भागः (कुमाः, पात्र)। °घोडय पुं [ °घोटक ] पग्र-विरोपः ( वव ७ )। थिल्लिया स्त्री [देस्थालिका] बितया, छोटा बाल, मोजन करने का वरतन ; (पडम २०, १६६ )। थव सक [स्तु ] स्तुति करना । वक्त-थवंत ; ( नाट ) । थव देखो थय=स्तवः ( हे २, ४६ ; सुपा ४४६ )। थव पुं [ दे ] पशु, जानवर ; ( दे ४, २४ )। 🗸 धवइ पुं [स्थपति ] वर्धकि, वर्व्ह ; ( दे २, २२ )। थवइय वि [स्तयिकत] स्तवक वाला , गुन्छ-युक्तः (गाया 🗠 १, १, औप)। थवइल्ल वि [ दे] जॉब फैला कर बैठा हुआ ; ( दे ४,२६)। थवक्क पुं [ दे ] थोक, समूह, जत्था; " लब्भाई कुलवहुसुरए थवक्कम्रा सयलसोक्खाणं" ( वज्जा ६६ )। 🏏 धचण देखो थयण ; (. आव २ )। थवणिया स्त्री [ स्थापनिका ] न्यास, जमा रखी हुई वस्तु ; "कन्नगोभूमालियथवणियअवहारकूडसविखन्जं" (सुपा २०४) ।

थवय १ (देर, १०३: पाञ्च )। थिविआ स्री दि ] प्रमेविका, वीणा के अन्त में लगाया जाता 😥 छोटा काष्ठ-विरोप ; ( दे २, २४ )। थविय वि [ स्थापित ] न्यस्त, निहित ; ( भवि )। थविय वि [ स्तुत ] जिसकी स्तुति की गई हो वह, रलाधित : (सुपा ३४३)। थवी [दे] देखो थविआ; (दे २, २४)। 🗸 थस }िव [दे] विस्तीर्ण ; (दे ४, २४)। थसल) थह पुं [दे] निलय, ब्राश्रय, स्थान; (दे ४, २४)। 🗸 था देखो ठा । थाइ; (भिव ) । भिव-थाहिइ; (पि५२४)। वक्र-थंत ; (पडम१४, १३४ ; भवि)। संक्र-धाऊण ; (हे४, १६)। थाइ वि [स्थायिन् ] रहने वाला । °णो स्त्री [ °नी ] वर्ष वर्ष पर प्रसव करने वाली घोड़ी ; ( राज ) । थाण देखो ठाण ; ( हे४, १६ ; विसे१८५६ ; उप पृ३३२)। थाणय न [स्थानक] त्रालवाल, कियारी ; (दे४,२७)। थाणय न [दे] १ चौको, पहरा ; "भयाण्या ब्रडवि ति निवि-हाई थाणयाई", "तम्रा बहुवोलियाए रयगीए थाणयनिविहा तुरि-यतुरियमागया सनरपुरिसा" ( स ५३७ ; ५४६ )। चोकीदार, चांकी करने वाला ब्रादमी; "पहायसमए य विसंस-रिएसुं थायएसुं" ( स ४३७ )। थाणिज्ज वि [ दे ] गौरवित, सम्मानित ; ( दे ४, ४ )।~ थाणोय वि [स्थानीय ] स्थानापन्नः ( स ६६७ )। थाणु पुं [ स्थाणु ] १ महादेव, शिव ; ( हे २, ७ ; कुमा ; पात्र)। २ हुआ बृद्ध ; ( गा २३२; पात्र ), "दनदब्दथाणु-सरिसं'' (कुत्र १०२ )। ३ खीला; ४ स्तम्भ; ( राज )। थाणेसर न (स्थानेश्वर) समुद्र के किनारे पर का एक शहर; ( उप ७२८ टी ; स १४८ )। थाम वि [ दे ] विस्तीर्थ ; ( दे ४, २४ )। थाम न [ स्थामन् ] १ वल, वीर्य, परात्रम ; (हे४, २६७; ठा २, १)। २ वि. वल-युक्त ; (निवू ११)। °व वि [ °वत् ] बलवान् ; ( उत २ )। थाव न [दे ठाण ] स्थान, जगह ; ( संचि ४७ ; स ४६ हे ७४३)। 'सेवालियभूमितजे फिल्लुसमाणा य थामयामिन्य' । ( सुर २, १०४ )।

थार पुं[दे] घन, मेघ ; (दे ४, २७)। थारुणय वि शारुकिन वेश-विशेष में उत्पन्न । स्री--°णिया ; ( श्रौप ) । देखो थरुगिण । थाल पुंन [स्थाल ] बड़ी थलिया, भोजन करने का पात्र ; (दे ६, १२; ग्रांत ४; उप पृ २४७)। थालइ वि [ स्थालकिन् ] १ थाल वाला । २ पुं. वानप्रस्थ का एक भेद ; ( श्रीप )। थाला स्त्री [दे] धारा ; (षड्)। 🗸 थाली स्त्री [स्थाली ] पाक-पात्र, हाँड़ी, बटलोही ; ( ठा ३, १ ; सुपा ४८७ )। °पाग वि [ °पाक] हाँडी में पका-या हुआ; (ठा ३, १)। थावच्चा स्त्री [स्थापत्या ] द्वारका-निवासी एक गृहस्थ स्वी ; ( णाया १, १ )। °पुत्त पुं [ 'पुत्र ] स्थापत्या का पुत, एक जैन मुनि ; ( णाया १, १ ; अंत )। थावण न रिधापन निस्यास, श्राधान ; (स २१३)। थावय पुं [ स्थापक ] समर्थ हेतु, स्वपन्न-साधक हेतु ; (ठा ४, ३---पत २५४ )। थावर वि [स्थावर] १ स्थिर रहने वाला । २ पुं एकेन्द्रिय प्राणी, केवल स्पर्शेन्द्रिय वाला पृथिवी, पानी और वनस्पति श्रादि का जीव ; ( ठां ३, २ ; जी २ )। ३ एक विशेष-नाम, एक नौकर का नाम ; ( उप ५६० टी )। °काय पुं [°काय] एकेन्द्रिय जीव; ( ठा २, १ )। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, स्थावरत्व-प्राप्ति, का कारण-भूत कर्म; (पंच ३; सम ६.७ )। थासग ) पुं [स्थासक ] १ दर्पण, आदर्श, शीशाः (विपा थासय ) १,२--पत्र २४)। २ दर्पण के आकार का पात्र-विशेष ; ( श्रीप ; अनु ; साया १, १ टी )। ३ अक्ष का श्राभरण-विशेष ; (राज )। थाह पुं [दे] १ स्थान, जगह ; २ वि. ग्रस्ताव; गंभीर जल-वाला ; ३ विस्तीर्गः; ४ दीर्घ, लम्बा ; ( दे१, ३० )। थाह पुं [ स्थाघ ] थाह, तला, गहराई का अन्त ; ( पात्र ; विसे १३३२; खाया १, ६; १४; से ८, ४०)। थाहिअ पुं [ दे ] त्रालाप, स्वर-विशेष; ( सुपा १६ )। थिअ वि [स्थित] रहा हुआ; (स२७०; विसे १०३४; भवि)। थिइ देखो ठिइ ; ( से २, १८ ; गउड )। थिंप अक [ तृप्] तृत होना, संतुष्ट होना । थिंपर ; (प्राप्र)। भवि--थिंपिहिति; (प्राप्त ५, २२ टी )। संक्र--थिंपिअ ; (प्राप्त ५, २२ टी )।

थिगाल न [दे] १ मिति-द्वार, भींत में किया हुआ दखाजा; (दस ४, १, १४)। २ फटे-फुटे वस्त्र में किया जाता संधान, वस ब्रादि के खंडित भाग में लगाई जाती जोड़ : (पराण १७; विसे १४३६ टी)। थिएण वि [स्त्यान ] कठिन, जमा हुआ ; ( हे १, ७४ ; २ ६६; से २, ३०)। देखो थीण। थिण्ण वि [ दे ] १ स्नेह-रहित दया वाला ; २ श्रभिमानी, गर्व-युक्त ; (दे ४, ३०)। थिन्न वि [ दे ] गर्वित, अभिमानी ; ( पात्र )। थिष्प देखो थिंप। थिष्पइ; (हे ४, १३८)। थिप्प ब्रक [वि + गल ] गल जाना। थिप्पइ ; (हे ४, १७४)। थिम सक [स्तिम् ] त्रार्द्र करना, गीला करना। हेक्क---थिमिउं ; (राज)। थिमिअ वि [ दे स्तिमित] स्थिर, निरचल; ( दे ४, २७; से २, ४३; ८, ६१; गाया १,१; विपा १,१; पगह १, ४; २, ४; श्रोप ; सुज्ज १; सूत्र १, ३, ४) । २ मन्थर, धीमा ; (पात्र )। थिमिअ पुं [ स्तिमित ] राजा अन्धकरृष्णि के एक पुत्र का नाम ; ( अंत ३ )। थिर वि [स्थिर ] १ निश्चल, निष्करूप ; (विपा १, १ ; सम ११६; णाया १, ८) । २ निष्पन्न, संपन्न, (दस ७, ३४)। °णाम, °नाम न [ °नामन् ] कर्म-विशेष, जिसके उदय में दन्त, हड्डी आदि अवयवों की स्थिरता होती है; (कम्म १, ४६; सम ६७) । °ावलिया स्त्री [ °ावलि-का] जन्तु-विशेष, सर्प की एक जाति ; ( जीव २.)। थिरणाम वि [ दे ]चल-चित्त, चंचल-मनस्क ; ( दे ४, २७)। थिरण्णेस वि [ दे ] ग्रस्थिर, चंचल ; ( षड् )। 🗸 थिरसीस वि [ दे ] १ निर्भीक, निडर ; २ निर्भर; ३ जिसने सिर पर कवच बाँधा हो वह ; (दे ४, ३१)। 📈 थिरिम पुंस्ती [स्थैर्थ ] स्थिरता ; ( सण )।.. थिरीकरण न [ स्थिरीकरण ] स्थिर करना, दृढ़ करना, जमाना ; ( श्रा ६ ; रयण ६९ )। थिल्लि स्त्री [दें] यान-विशेष; — १ दो घोड़े की वग्घी; २ दो खञ्चर ब्रादि से वाह्य यान ; ( सूत्र २, २, ६२; ग्राया १, १ टो - पत्र ४३; ऋौप )। थिविथिव अक [थिवथिवाय् ] थिव थिव आवाज करना । वक्र-थिविथिवंत; (विपा १, ७)।

थितुग ) पुं [स्तितुक ] जल-विन्दु; (विसे ७०४; थितुय ) ७०६; सम १४६)। "संक्रम पुं ["संक्रम ] कर्म-प्रकृतियों का यापस में संक्रमण-विरोष; (पंचा ६)! थिद्ध पुं [स्तिसु ] वनस्पति-विरोष; (राज)। थी स्त्री [स्त्री ] स्त्री, महिला, नारी; (हे २, १३०; कुमा; प्रासु ६६)। थीण देखो थिएण; हे१,७४; दे१,६१; कुमा; पात्र)। "गिद्धि सी ["गृद्धि ] निकृष्ट निद्रा-विरोष; (ठा ६; विसे १३४; उत्त ३३, ६)। "द्धि स्त्री [ "द्धि ] अधम निद्रा-

वाला; (विसे २३४)।
श्रु अ. तिरस्कार-सूचक अव्यय; (प्रति ८१)।
श्रुअ वि [स्तुत ] जिसकी स्तुति की गई हो वह, प्रशंसित;
(दे ८, २७; धण ४०; अजि १८)।

विशेष र् (सम १ १) । °द्धिय वि [ °द्धिक ] स्त्यानर्द्धि निद्रा

थुइ स्त्री [स्तुति ]स्तव, गुण-कीर्तन; (कुमा; चैत्य १; सुर १०, १०३)।
थुङ्गक अक [थूत्+कृ] १ थुकना। २ सक तिरस्कार करना,
धुतकारना, अनादर के साथ निकालना। थुक्केइ; (वज्जा

४६)। संक्र-शुक्तिऊण; (सुपा ३४६)।
 शुक्क न [ थूत्कृत ] थूक, कफ, खलार; (दे ४, ४१)।
 शुक्कार पुं [ थूत्कार ] तिरस्कार; (राय)।

थुक्कार सक [ थूत्कारय् ] तिरस्कार करना । क्वकु— थुक्कारिङ्जमाणः ( पि १६३ )।

थुक्किअ वि [ दे ] उन्तत, ऊँचा ; (दे ४, २८)।

थुःक्तिक अवि [थूट्फत ] थुका हुआः ; (दे ४, र८ः ; सुपा ३४६)।

थुड न [ दे, स्थुड] वृत्त का स्कन्धं; ''चीरीड करेऊण वद्धा ताण थुडेसुं" ( सुपा ४८४; ३६६ )।

थुड़ांकिअय न [दे ] रोष-युक्त वचन ; (पात्र )।√ थुड़ुंकिअ न [दे ] १ त्रल्प-क़िप्त मुँह का संकोच, घोड़ा

अस्सा होने से होता मुँह का संकोच ; २ मौन, चुपकी; (दे ५,३१)।

श्रुडुहीर न [दे] चामर ; (दे ४, रू)। √ श्रुण सक [स्तु] स्तुति करना, गुण-वर्णन करना। श्रुणइ ; (हे॰४, १४१)। कर्म—शुब्बइ, श्रुणिज्जइ; (हे४, २४२)।

वक्त-थुणंत ; (भिव ) । कवक्र-थुञ्चंत, थुञ्चमाण ; ( सुपा ८५ : सुर्४, ६६ ; स ७०१ ) । संक्र -थोऊण ; (काल)। हेक्र—थोत्तुं; (मुणि१०८०१)। क्र—थुन्व, थोअन्व; (भिव; चैल ३४; स ४१०)। थुणण न [स्तवन] गुण-कोर्तन, स्तुति; (सुपा ३४)। थुणिर वि[स्तोतृ] स्तुति करने वाला; (काल)।

श्रुपण वि [दे] दृत्त, अभिमानी ; (दे १, २७)।

थुत्त न [ स्तोत्र ] स्तुति, स्तुति-पाठ; ( भिन)।

थुत्थुक्कारिय वि [थुथुत्कारित ] थुतकारा हुत्रा, तिरस्कृत, अपमानित ; (भवि )।

थुयूकार पुं [ थुयूटकार ] तिरस्कार ; ( प्रयौ ८१ ) । थुडगुङ्ळणय नः[ दे ] राय्या, विज्ञीना ; ( दे ४, २८ ) । ✓

थुलम पुं[दे] पट-कुटो, तंबू, वस्त्र-गृह, कपड-बाट ; (दे १, २८)।

थुट्ल वि [ दे ] परिवर्तित, वदला हुआ ; ( दे ४, २७ )। 🗸 थुट्ल वि [ स्थूल ] मोटा ; ( हे २, ६६ ; प्रामा )। 💮 🛴

थुत्रअ वि [स्तावक] स्तुति करने वालाः (हे १, ७४)।

थुवण न [स्तवन ]स्तुति, स्तव ; (कुप्र ३६१)। थुव्व ) देखो थण।

थुट वंत ) थू अ. निन्दा-सूचक अञ्यय ; "थू निल्लज्जो लोओ" (ह

२, २०० ; कुमा )।

थूण पुं [ दे ] अक्ष; घोड़ाः; ( दे ४, २६ )। ः थूण देखो तेण=स्तेन ; ( हे २, १४७ )।

थूणा स्त्री [स्थूणा ] खस्मा, खूँटो; (षड्; पण्ण१४)। थूणाग पुं [स्थूणाक] सन्निवेश-विशेष, प्राम-विशेष;

( श्रावम )।

थूभ पुं [ स्तूप] थुहा, टीला, हूह, स्पृति स्तम्भ ; (विसे६६८; सुपा २०६; कुप्र १६४; ब्राचा २, १, २)।

थूरी स्त्री [ दे ] तन्तुवाय का एक उपकरण ; ( दे १, १८) ।

थूल देखो थुल्ल ; (पात्र ; पउम १४, ११३ ; उना )। °भद्द पुं.[°भद्र ] एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि ; (हे१, २४४ ;

पडि )।

थूलघोण पुं [ दे ] सुकर, वराह ; ( दे ४, ३६ )। प्र थूव ) देखो थूभ ; ( दे ७, ४० ; सुर १, ४८ )।

थूह । थूह पुं [दि] १ प्रासाद का शिखर ; (दे ४, ३२ ; पात्र)।

थ्रूह पु [ 'द्र् ] व' प्रासाद का शिखर ; ( द ४, ३२ ; पात्र) . २ चातक पत्ती ; ३ वल्मीक ; ( दे ४,३२ )।

थेअ वि [स्थेय ] १ रहने योग्य ; २ जो रह सकता हो ; ३ पं फैसला करने वाला, न्यायाधीश ; (हे ४, २६७)। ∨र्थेग पुंँ [दे ]कन्द-विरोष ; (श्रा २० ; जी ६ )। थेज्ज न [स्थैर्य ] स्थिरता ; ( विसे १४ )। थेज्ज देखो थेअ ; ( वव ३ )। थेण वुं [स्तेन ] चार, तस्कर ; ( हे १, १४७ )। थेणिल्लिअ वि[दे] १ हुत, छीना हुग्रा ; २ भीत, डरा हुआ ; (दे ४, ३२)। थेप्प देखो थिप्प । थेप्पइ ; (पि २०७ ; संचि ३४ )। थेर वि [ स्थिवर ] १ वृद्ध, वृद्धाः; ( हे १, १६६; २, ८६; मग ६, ३३ )। २ पुं. जैन साधुः ( श्रोव १७ ; कप्प )। °कप्प पुं [°करप] १ जैन मुनिय्रों का ब्राचार-विशेष, गच्छ में रहने वाले जैन मुनियों का अनुष्ठान ; २ ब्राचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ ; ( ठा ३, ४ ; त्रोघ ६७० )। °कप्पिय पुं िकहिपक ] ब्राचार-विशेष का ब्राध्रय करने वाला, गच्छ में रहने वाला जैन मुनि; ( पव ७०)। "भूमि स्त्री ['भूमि] स्थिवर का पद ; ( ठा ३, २ )। "विलि पुं [ "विलि ] १ जैन मुनिय्रों का समृह; २ ऋम से जैन मुनि-गण के चरित्र का प्रतिपादक प्रनथ-विशेष ; ( गांदि ; कप्प )। थेर पुं [ दे. स्थविर ] ब्रह्मा, विधाता ;( दे ४, २६; पात्र)। ् थेरास्तण न [ दे ] पद्म, कमतः ( दे ४, २६ )। थेरिअ न [ स्थैर्य ] स्थिरता ; ( कुमा )। थेरिया ) स्त्री [स्थिविरा ] १ वृद्धा, वृद्धिया ; ( पात्र ; थेरी ∫ स्रोघ २१ टी)। २ जैन साब्वी; (कप्प)। थेरोसण न [ दे ] अम्बुज, कमल, पर्म; ( षड् )। थैव पुं [ दे ] बिन्दु ; ( दे ४, २६ ; पात्रा; पड् )। थेव देखो थोव; (हे २, १२४; पाश्र; सुर १, १८१)। °कालिय वि [ °कालिक ] अल्प काल तक रहने वाला ; ( सुपा ३७४ ) । ्र थेवरिअ न [ दे ] जन्म-समय में वजाया जाता वादा ; ( दे ४, २६ )। थोअ देखो थोच; (हे २, १२४; गा ४६; गउड; संचि १)। ्थोअ पुं [दे ] १ रजक, धावो; २ मूलक, मूला, कन्द-विशेष; (दे ४, ३२)। थोअव्व ) देखो धुण। घोऊण देखो थोव ; (हे २, १२६ ; जो १)। थोपक )

थोडिरुय देखो घाडेरुय ; ( उप ७२८ टी ) 1 थोणा देखो थूणा ; ( हे १, १२४ )। थोत्त न [स्तोत्र]स्तुति, स्तर ; (हर, ४४ ; सुपा २६६)। थोत् देखो थुण। थोभ ) पुं [स्तोभ, क] 'च', 'वें' ब्रादि निरर्थक ब्रव्यय का थोभय प्रयोग ; "उय-नइकारो हित य अकारणा थोभया हंति" ( दृह १ ; विसे ६६६ टी )। थोर देखो थुल्ल ; ( हे१, २४४ ; २, ६६ ; पउम २, १६; से १०, ४२)। थोर वि [दे] क्रम से विस्तीर्ण त्रथ च गोल; (दे ४, ३०; वज्जा ३६ )। थोल पुं [ दे ] वस्र का एक देश ; ( दे ४, ३० )।/ थोव ) वि[स्तोक] १ अल्प, थोड़ा ; (हे २, १२४ ; थोबाग ∫ टव; थ्रा २७; ब्रोघ २४६; विसं ३०३०)। २ पुं समय का एक परिमाख ; ( ठा २, ३ ; मग )। थोह न [दे] वल, पराक्रम ; (दे ४, ३०)। 💉 थोहर पुंस्री [दे] वनस्पति-विशेष, थृहर का पेड़, सेहुंड ; ( पुपा २०३)। स्त्री-- 'री; ( उप१०३१ टो; जी १०; धर्म३) 👔

इत्र सिरिपाइअसइमहण्णवम्मि थयाराइसहसंक्लणो चडव्वीसइमा तरंगा समतो।

द

द पुं [दे] दन्त स्थानीय व्यव्जन-वर्ण विशेष ; (प्राप ; प्रामा)। दअच्छर पुं [दे ] प्राम-स्वामी, गाँव का अधिपति ; (दे १, ३६)। दअरी स्त्री [दे ] सुरा, मिद्रा, दारू ; (दे१, ३४)। दइ स्त्री [द्विति ] मसक, चर्म-निर्मित जल-पात्र ; ( स्रोध३८०)। दइअ वि [दे ] रिचत ; (दे १, ३१)। दइअ वि [दियत ] १ प्रिय, प्रेम-पाल; "जाओ वरकामिणी-दइओ" (सुर १, १८३)। २ स्रभीष्ट, वािन्छत; "अम्हाण मणोदइयं दंसणमिव दुल्लहं मन्ने" (सुर १, २३८)। ३ पुं पति, स्वामी, भर्ता ; (पात्र; कुमा)। "यम वि [तम]

१ अत्यन्त प्रिय ; २ वृं पति, भर्ता ; (पउम ७७, ६२ )। द्ध्या स्त्री [ द्यिता ] स्त्री, प्रिया, पत्नी ; ( कुमा : महा ; सुर ४, १२६ )। द्वरूच्च पुं [दैत्य ] दानव, श्रप्तर ; (हे १, १४१ ; कुमा ; पाझ )। °गुरु पुं [ °गुरु ] शुक ; (पाझ )। दइन्न न [दैन्य ] दीनता, गरीवपन ; (हे १. १४१)। दइव पुंन [ दैव ] दैव. भाग्य, अदृष्ट, प्रारव्य, पूर्व-कृत कर्म ; (हे १, १४३ ; हुमा ; महा ; पटम २८, ६० )। "ब्रहवा कुविया दश्वो पुरिसं किं हणई लउडेण" ( सुर ८, ३४ )। °ज्ज, °ण्णु वुं [ °ज्ञ ] ज्योतिषी, ज्योतिःशास्त्र का विद्रान ; (हे २, ८३; पड़ )। देखो देव=दैव। दश्वय न [ दैवत ] देव, देवता; (पण्हर,१ ; हे १, १४१ ; ङ्मा )। दइतिग वि [ दैविक ] देव-संवन्धी, दिव्य ; ( स४०६ )। द्य्व देखां द्य्व ; (हे १, १४३ ; २, ६६ ; कुमा ; पउम ६३, ४)। दउद्र ) न [दक्तोद्र] रोग-विरोप, जलोदर, पानी से पेट का द्भीदर 🕽 फूजना ; ( गाया १, १३ ; विपा १, १ )। द्शोभास पुं [द्कावभास] त्वण-समुद्र में स्थित वेलंधर-नागराज का एक ध्रावास-पर्वत ; (इक)। दंठा देखो दाढा ; ( नाट-मालती ४६ )। दंठि वि [दंप्ट्रिन्] वड़े दाँत वाला, हिंसक जन्तुः ( नाट-वेणी २४ )। दंड सक [ दण्डय् ] सजा करना, निम्ह करना। दंडिज्जंत; ( प्रास् ६६ )। दंड पुं [ दण्ड ] १ जीव-हिंसा, प्राण-नारा ; (सम१ ; णाया १, १; टा१) । २ अपराधी को अपराध के अनुसार शारीरिक या श्रार्थिक दण्ड, सजा, निप्रह, दमन; (ठा ३,३; प्रासु ६३; हे १, १२७ )। ३ लाठी, यष्टि ; ( उप ४३० टी ; प्रास् ५४ )। ४ दुःख-जनक, परिताप-जनक; ( श्राचा )। ४ मन, वचन श्रीर शरीर का श्रशुभ व्यापार ; ( उत्त १६<sup>-</sup>; र्दे ४६)। ६ छन्द-विशेष; (पिंग)। ७ एक जैन उपासक का नाम; ( संथा ६१ )। परिमाण-विशेष, १९२ श्रंगुल का एक नाप: (इक ) । ६ ग्राज्ञा ; ( ठा ४, ३ ) । १० पुन सैन्य, लरकर ; ( परह १, ४ ; ठा ४, ३ )। °अल पुं [ °कल ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। °जुडमा न [ °युद्ध ] यष्टिनुयुर ; ( ब्राचा) । °णायग पुं [ भायक] १ दण्ड-दाता; ब्रेपेराध-विचार-कर्ता । २ सेनापति, सेनानी, प्रतिनियत सेन्य का नायक;

(पगह १, ४ : ग्रोप : कप्प : ग्राया १, १)। °णीड स्त्री [ °नीति ] नीति-विशेष, अनुशासन ; ( ठा ६ )। अपह पुं [ °पथ ] मार्ग-विशेष, सीधा मार्ग ; ( सुत्र १, १३ )। °पासि पुं (°पार्श्विन्, °पाशिन् ] १ दगड दाता; २ को-तत्राल ; (राज ; श्रा २७)। °पुंछणय न प्रोञ्छ-नक ] दण्डाकार फाह्; (जंध)। भी वि [°भी] दगड से डरने वाला, दगड-भीर ; ( ब्राचा )। °लत्तिय वि िलात ] दण्ड लेने वाला ; ( वव १)। "वइ पुं ["पति] सनानी, सेना-पति; (सुपा ३२३) । °वासिग, °वासिय पुं [दाण्डपाशिक] कांतवाल; (कुप्र १४४; स २६४; उप १०३१ टी) । "वोरिय पुं ["वीर्य] राजा भरत के वंश का एक राजा, जिसको आदर्श-गृह में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था; (हा म)। "रास पुं [ "रास ] एक प्रकार का नाच; (कप्रू)। "इय वि [ "ायत] दण्ड की तरह लम्बा; (कस: थ्रोप)। "ायइय वि ["ायतिक] पर को दगड की तगह लम्बा फैलाने वाला; (ग्रीप; कस; ठा ४, १)। "रिविखग पुं ["र-क्षिक देश विद्यारी प्रतीहार ; (निवृ ६)। शरण न [ °ारण्य ] दिचाण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल ; ( पडम ४१, १; ७६, १)। शसणिय वि[शसनिक] दगड की तरह पैर फैला कर बैठने वाला ; ( कस ) । देखो दंडग, दंडय। दंडग ) पुं [दण्डक ] १ कर्ण-कुग्रडल नगर का एक राजा; दंडय 🕽 ( पडम १, १६ )। २ दगडाकार वाक्य-पद्धति, ग्रन्थांरा-विरोप; ( राज )। ३ भवनपति ग्रादि चौवीस दण्डक, पद-विरोष ; ( दं १ ) । ४ न. दिल्लाण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल ; ( पउम ३१, २४ ) । °िगरि पुं [ °िगरि ] पर्वत-विरोष. (पडम ४२, १४)। देखो दंड; (उप ८९१; वृह १ ; स्त्रा २, २ ; पडम ४०, १३ )। दंडावण न [ दण्डन ] सजा कराना, निप्रह कराना ; ( श्रा 18 91 दंडाचिअ वि [दिण्डित ] जिसको दगड दिलाया गया हो वंह ; ( भोष ४६७ टी )। दंडि वि [दण्डिन्] १ दण्ड-युक्त । २ पुं. दण्डधारी प्रतीहार; (कुमा; जं३)। °दंडि देखो दंडी; ( कुप्र ४४ )। दंडिअ वि [ दण्डित ] जिसका सजा दी गई हो वह ; (सुपा ४६२ ) 1 दंडिअ वि [दिण्डिक] १ दग्ड वाला । २ पुं. राजा, रूप ;

(वव ४)। ३ दण्ड-दाता, अपराध-विचार-कर्ता; (वव १)। 'डिआ स्त्री दिं] लेख पर लगाई जाती राज-मुद्रा; (बृह १)। दंडिक्किश्र वि [दे] अपमानित ; "दंडिक्किश्रो समाणो तमवहारेण नीऐइ " ( उप ६४८ टी )। दंडिम वि [ दण्डिम ] १ दण्ड से निर्दृतः ; २ न. सजा करके वसल किया हुआ द्रव्यः ( णाया १, १--पत्र ३७)। ्दंडी ह्यी [दे] १ सूत्र-कनकः; २ साँधा हुत्रा वह्य-युग्सः (दे ४, ३३)। ३ साँधा हुआ जीर्ण वस्र , ( गाया १, १६--पत्र १९६; पगहः १, ३--पत्र ५३ )। दंत पुं [दे] पर्वत का एक देश ; (दे ४, ३३)। दंत वि [दान्त] १ जिसका दमन किया गया हो वह, वश में किया हुआ ; "दंतेण चितेण चरंति धीरा" (प्रास् १६४ )। २ जितेन्द्रिय ; ( णाया १, १४ ; दस १० )। दंत पुं [ दन्त ] दाँत, दशन ; ( क़मा ; कप्पू ) । °कुडी स्त्री [ °कुटी ] दष्टा, दाढ ; ( तंदु )। °च्छआ पुं [ °च्छद् ] ब्रोष्ठ, होठ ; (पात्र)। **°धावण** न [ °धावन ]। १ दाँत साफ करना; २ दाँत साफ करने का काष्ट्र, ( पगह २, ४ ; निचू ३ )। ि 'प्रश्नालन ] वही पूर्वोक्त अर्थ ; (सूत्र १, ४, २)। °पाय न [°पात्र] दाँत का बना हुआ पात्र ; (आचा २, ६, १ )। °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष ; ( वव १ )। °प्पहावण न [ °प्रधावन] देखो °धावण; ( दस ३ )। °माल पुं [ °माल ] वृत्त-विशेष ; ( जं २ )। °व≉क पुं िंवक ] दन्तपुर नगर का एक राजा; (वव १ )। °वलिह्या स्त्री [ °वलिभका] उद्यान-विशेष ; (स७०)। °वाणिज्ज न [°वाणिज्य ] हाथी-दाँत वगैरह दाँत का व्यापार ; (धर्म २)। "र पुं [ "कार] दाँत का काम करने वाला शिल्पी ; ( पगण १ )। ंदंतवण न [दे ] १ दन्त-शुद्धि ; २ दतवन, दाँत साफ करने का काष्ट ; (दे २, १२; ठा ६--पत ४६०; उवा; पव४)। दंताल पुंची [दे] शख-विशेष, घास काटने का हथियार ; (सुपा ५२६)। स्त्री---°स्त्री; (कम्म १, ३६)। दंति पुं [ दन्तिन् ] १ हस्ती, हाथी ; ( पात्र ) । र पर्वत-विशेष ; ( पडम १४, ६ )। दंतिअ पुं [ दे ] राशक, खरगोश, खरहा ; ( दे४, ३४ )। दंतिंदिअ वि [ दान्तेन्द्रिय ] जितेन्द्रिय, इन्द्रिय-निप्रही ; ( ब्रोघ ४६ भा )

दंतिकक्र न [दे] चावल का आटा ; (वृह १)। दंतिया स्ती [ दन्तिका ] वृत्त-विशेष, वडी सतावर ; ( पणण १-पल ३२)। दंती खी [दन्ती ] स्वनाम-ख्यात वृत्तः (पण्ण१--पत्न३६) दंतु नखिलय पुं [दन्तोलुखिलक] तापस-विशेष, जो दाँतों मं हो ब्रीहि वगैरः को निस्तुष कर खाते है ; ( निर १,३)। दंतुर वि [ दन्तुर ] उन्नत दाँत वाला, जिसके दाँत उभड़ खासड़ हा; २ ऊँ वा-नीचा स्थान; विषम स्थान; (दे २, ७५)। २ त्रागे त्राया हुत्रा, त्रागे निकल त्राया हुत्रा ; (कप्पू )) 1 दंतुरिय वि [ दन्तुरित ] ऊपर देखां ; 'विचित्तपासायपं रित-दंतुरियं" ( उप १०३१ टी ; सुपा २०० )। दंद पुं [ इन्द्र ] १ व्याकरण-प्रसिद्ध उभय-पर-प्रधान समास ; ( त्रणु ) । २ न परस्पर-विरुद्ध शीत-उष्ण, सुख-दुःख त्रादि युग्म, ३ कलह, क्लेश; ४ युद्ध, संत्राम; (युपा १४७; कुमा)। दंभ पुं [दम्भ ] १ माया, कपट ; (हे १, १२७)। छन्द-विरोष ; (पिंग )। ३ ठगाई, वब्चना ; (पव २ )। दंभोलि पुं [दम्भोलि ] वज्र.; (क्रप्र २७०)। दंस सक [दर्शय्] दिखलाना, वतलाना। (हे ४, ३२; महा)। वक्य-दंसंत, दंसिंत, दंसअंत'; (भग; सुपा ६२; श्रिभ १८४)। कवकृ—दंसिज्जंत; ( सुर २, १६६ ) । संक्र—दंसिअ; ( नाट )। कृ-दंसियव्व ; ( सुपा ४५४ )। दंस सक [दंश] काटना, दाँत से काटना । दंसइ ; (नाट---साहित्य ७३ )। दंसंतु ; ( ब्राचा )। वक्--दंसमाण; ( श्राचा )। दंस पुं [दंश ] १ डाँस, वड़ा मच्छड़ ; ( भग ; ब्राचा )। २ दन्त-चत, सर्प या अन्य किसी विवेले की इे का काटा हुआ धाव ; (हे १, २६० टि )। दंस पुं [ दर्श ] सम्यक्त्व, तत्त्व-श्रद्धा ; ( ब्रावम ) । दंसग विं [ दर्शक ] दिखलाने वाला ; ( स४५१ )। दंसण पुंन [दर्शन] १ अवलोकन, निरीक्तण; (पुष्क १२४ ; स्वप्न २६)। २ चत्तु, नेत्र, ग्रॉख; (से १, १७)। ३🖈 सम्यक्त्व, तत्त्व-श्रद्धाः ; ( ठा १ ; ४, ३ )। ४ सामान्य ज्ञान ; "जं सामन्तरगहर्ण दंसरणमेत्रं" ( सम्म १४ )। ५ मत, धर्म ; ६ शास्त्र-विशेष 🕫 ( ठा ७ ; ८ ; पंचा १२ )। °मोह न [ °मोह ] तत्त्व-श्रद्धा का प्रतिवन्धक कर्म-विरोष ; (कम्म१, १४)। °मोहणिज्ज न [°मोहनीय] कर्म-्रिवेशेष ; ( ठा २, ४ ; भग)। °ावरण न [ °ावरण ]

कर्म-विरोष, सामान्य-ज्ञान का आवारक कर्म ; (:ठा ६ )। "वरणिज्ज न [ "वरणीय ] पूर्वोक्त ही अर्थ ; ( सम १५)। देखो-दरिसण। हॅंसण न [ दंशन ] दाँत से काटना : ( से १, १७ )। देसणि वि [ दर्शनिन् ] १ कियो धर्म का अनुयायो ; ( सुपा ४६६)। २ दार्शनिक, दर्शन-शास्त्र का जानकार ; (कुप्र २६; कुम्मा २१)। ३ तत्व-श्रद्धालु ः (अणु )। दंसणिआ सी [दर्शनिका] दर्शन, अवलोकन ; "चंदसूर-दंसिणया" ( ऋौप ; णाया १, १ )। दंसणिज्ज ) वि [ दर्शनीय ] देखने योग्य, दर्शन-योग्य ; दंसणीअ ∫् (सूत्र २, ७; ग्रिम ६८; महा )। दंसावण न [ दर्शनः] दिखाना: ( उप २११ टीः)। दंसाविव वि [दर्शित ] दिखलाया हुआ; (सुपा ३८६)। दंसि वि [दर्शिन्] देखने वाला; (ब्राचा; कुप्र ४१; दं २३)। दंसिअ वि [दर्शित ] दिखलाया हुमा; (पाम.)। दंसिअ दंसित 🚶 देखो दंस=दर्शय । दिसिङ्जंत दंसियव्व. दक्क वि दिए ] जो दाँत से काटा गया हो वह ; ( पड् )। द्वस्य सक [दूशा] देखना, अवलोकन करना । दक्खामि, दक्खि-मो ; ( अभि ११६ ; विक २७ )। प्रयो—दक्खावइ ; (पि . ५५४) । कर्म-दोसइ; (उत्र ) । क्रतकः-दिस्समाण, ्दीसंत, दीसपाण: (ब्राव ४; गा ५३; नाट-चेत ७१) । संक्र—दक्खु, दर्ठु, दहुआण, दर्ठु, दर्ठूण, ्दृहुणं, दि्स्स, दि्स्सं, दि्स्साः ( क्रयः ; पड्ः कुमाः ; : महा ; पि ४८४ ; सूत्र १, २, १, १ ; पि १३४ )। हेक्च--दृट्ठं; (कुमा)। कृ--दृहुव्च, दिहुव्च; (महा; उत्तर १०७)। दक्ख सक [ दर्शय् ] दिखलाना, 'सोवि हु दक्खा बहुको उय-मंततंताइं " ( सुपा २३२ )। दक्ख वि [ दक्ष ] १ निपुण, चतुर ; ( कप्प ; सुपा ,२५६ ; 🗻 श्रा २८) । 🤫 पुं भृतानन्द्-नामक इन्द्रके प्रदाति-सैन्य का अधिपति देव ; ( ठा ६, १ ; इक ) । ,३ भगवान् मुनिसुवत-. स्वामी का एक पौत्र ; ( पडम २१, २७ ) । . . दक्क देखो दक्का ; ( पडम ४३, ७६ ; क्रमा.) ।.. . . दक्खज्ज पुं िदे ] गृत्र, गीघ, पित्त-विरोप ; ( दे ४, ३४ )। दक्खण न [दर्शन] १ अवलोक्त, निरीक्तण । २: वि. देखने वाला, निरीन्तक ; (कुमा )।

दक्खव सक [ दर्शय् ] दिखलाना, वतलाना । दक्खवइ ; ( हे . ४, ३२ )। दक्खविअ वि [ दर्शित ] दिखलाया हुआ ; ( पात्र ; कुमा)। दक्खा स्त्री [द्राक्षा ] १ वल्ली-विशेष, दाख का पेड : २ फल-विशेष, दाख, अंगूर ; ( कप्पू : सुपा २६७: ४३६ )। द्क्खायणो स्त्री [ दाक्षायणी ] गौरी, शिव-पत्नी ; (पात्र)। दंक्लिण वि [दंक्षिण] १ दक्षिण दिशा में स्थित: ( सुर ३, १८ ; गउड )। २ निपुण, चतुर ; ( प्रामा )। ३ हितकर, अनुकूत ; ४ अपसन्य, वामेतर, दाहिना ; ( कुमा ; भौप )। 'पिञ्छमा स्त्री [ 'पिश्चमा] दिन्तण भौर पश्चिम ' के बीच की दिशा, 'नैर्ऋ'त कोण ; ( त्रावम ) । 'पुञ्वा स्त्री िपूर्वा विश्विमः अभि-कोण ; (वंद १) । दंखो दाहिण । दिक्खणत वि [दाक्षिणात्य ] दिच्छ दिशा में उत्पन्न ; (राज)। दिक्षिणा स्ती दिक्षिणा ] १ दिलिए दिशा ; ( जो १ )। २ दिल्ला देश; (कप्रु )। ३ धर्म-कर्म का पारिताविक, दान, भेंट ; (कप्प ; सम २, ४)। °कंखि वि [°काङ्क्षित्] इक्तिणा को अभिजापी; (पडम २०,६२)। °यण न िथन । सूर्य का दिलाण दिशा में गमन; २ कर्क की संका-न्ति से धन को संक्रान्ति तक के छः मास का काल ; (जो १)। °व्य. °वह पुं [°पथ ]दिन्ण देश; (कप्पु ; उप१४२टी)। दक्खिणहरू वि [दांक्षिणात्य] दिन्य दिशा में उत्पन्न या स्थित ; ( सम १०० ; पडम ६, १४६ )। दिक्लिणेय वि [दाक्षिगेय] जिसको दिक्कण दीजाती हो वह; (विसे३२७१)। द्विखण्ण ) न [दाक्षिण्य ] १ मुलायजा, "दिक्खण्णेण द्विखन्न ∫ ं वि ए तो पुहुं यु सुहावेसि अन्ह हिअश्राइ" (गान्ध् ; स्वप्नह्न )। २ उदारता, भौदार्य ; ३ सरलता, मार्दव ; (सुर १, ६४ ; २, ६२ ; प्रास् ८ )। ४ अतु-.कूलता ; ( दंस २ )। द्क्लिय वि [ द्शित ] दिखलाया हुआ ; ( भवि )। दक्ख देखो दक्ख=दृश् । द्वखु देखो द्वख=दत्तः ( सुम् १, २, ३ )। दक्खु वि [ पश्य, द्रप्टू ] १ देखने वाला ; २ पुं सर्वज्ञ, जिन-देव ; ( सूत्र १, २, ३ )। दक्खु वि [ दूष्ट ] १ विलोकित ; २ पुं सर्वज्ञ, जिन-देव ; ् ('स्म.१, २, ३ )।

```
द्गन [द्क] १ पानी, जल ; (सं ५१ ; दं३४ ; कप्प)।
 २ पुं मह-विशेष, महाधिष्ठायक देव-विशेष; (ठा २, ३)।
 ३ लवण-समुद्र में स्थित एक त्रावास-पर्वत ; (सम ६८)।
 °गन्म पुं [ °गर्भ ] अभ्र, वादल; (ठा ४, ४)। °तुंड पुं
 [ °तुण्ड ] पित्त-विशेष ; ( पण्ह १, १ )।   °पंचत्रन्न पुं
 ि "पञ्चवर्ण ] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक ग्रह का नाम; (ठा
 २, ३)। °पासाय पुं [°प्रासाद] स्फटिक रत्न का वना
 हुआ महल; (जं १)। °पिप्पली स्त्री [ °पिप्पली ] वन-
 स्पति-विशेष ; (पणण १)। °भास पुं [ °भास ] वेल-
 न्धर नागराज का एक ग्रावास -पर्वत; (सम ७३)। °मंचग
 पुं [ °मञ्चक ] स्कटिक रत्न का मञ्च ; ( जं १ )।
  °मंडव पुं [ °मण्डप ]। १ मण्डप-विशेष, जिसमें पानी
  टपकता हो ; (पण्ह २, ४)। २ स्फटिक रत्न का वनाया
  हुआ मण्डप; (जं १)। °महिया, °महो स्त्री [°मृत्तिका] १
  पानी वाली मिटी ; (वृह ४ ; पडि)। २ कला-विशेष ;
  (जं २)। °रक्खस पुं [°राक्षस ] जल-मानुष के
                                        °रय पुंन
  के ब्राकार का जंतु-विरोष ; (सूत्र १, ७)।
  [ °रजस् ] उदक-विन्दु, जल-किएका; ( कप्प)। °वण्ण
  पुं [ °वर्ण ] ज्योतिष्क प्रह-विशेष ; ( सुज्ज २० )।
  °वारग, °वारय पुं [ °वारक ] पानी का छोटा घड़ा ;
  (राय; णाया १, २)। °सीम पुं [°सीमन्]
  वेलंधर नागराज का एक ब्रावास-पर्वत ; ( राज )।
 दच्यां देखो दा।
 द्च्छ देखो द्वा =दृश् । भवि - रच्छं, दच्छिसं, दिच्छिहिसिः
  ( प्राप्त; उत २२, ४४; गा ८१६ )।
 दच्छ देखो दक्ख=दत्त ; "रोगसमदच्छं त्रोसहं" ( उप
  ७२८ टो ; परह २, ३—पत्र ४४ ; हे २, १७ ) ;
 दच्छ वि [दे] तीव्या, तेज ; (दे ४, ३३)।
 द्उस्तंत हे देखो दह=दह्।
 दह वि [ दप्ट ] जिसको दाँत से काटा गयां हो वह ; (षड् ;
   महा ).।
 दह वि [ द्रष्ट ] देखा हुआ, विलोकित ; (राज )।
 दृद्धतिय वि [दार्धान्तिक ] जिस पर दृष्टान्त दिया गया हो
   वह मर्थ ; ( उप पृ १४३ )।
  दहन्व रे देखो दक्ख=दूश ।
  दर्डु 🕽
 दर् वि [ द्रष्टु ] देखने वाला, प्रेत्तकः ( विसे १५६४ )।
```

```
दर्ठुआण
दर्डे
             देखो द्वख=दृश्।
दर्ठूण
द्ट्ठूणं
दडवड पुं दि ]१ घाटी, अवस्कन्द ; ( दे ४, ३४ ; हे ४,
 ४२२ : भवि )। २ शीघ्र, जल्दी : ( चंड )।
दिंडि सी दि । वाय-विशेष ; (भवि )।
दड्ट वि [दाध ] जला हुया ; (हे १, २१७ ; भग )।
दड्डालि स्री [दे] दव-मार्ग ; (पड्)।
दढ वि [ दूढ ] १ मजबूत, वलवान्, पोड्रा ; ( भ्रौप ; से ८,
  ६०)। र निरचल, स्थिर, निष्कम्प ; (सुम १, ४, १ ;
  श्रार⊏)।३ समर्थ, ज्ञमः, (सूत्रा १,३,१)। ४
  श्रति-निविड, प्रगाढ; (राय)। १ कठोर, कटिन ; (पंचा
  ४)। ६ किवि अतिराय, अत्यन्त ; (पंचा १; ७)।
  °केउ पुं [ °केतु ] ऐरवत त्तेत्र के एक भावी जिन-देव का
  नाम ; (पन ७)। °णेमि देखो °नेमि ; (राज )।
  °धणु पुं [°धनुप्] १ ऐरवत त्तेत्र के एक भावी कुलकर कार्रे
  नाम ; (सम १४३)। २ भरत-त्तेत्र के एक भावी क्लकर
  .कानाम ; (राज )। °ध्यम्म वि [°ध्यमेन् ] १ जो
  धर्म में निश्चल हो ; ( वृह १) । २ देव-विशेष का नाम;
  ( आवम )। °धिईय वि ( °धृतिक ]। अतिशय धैर्य
  वाला ; ( पउम २६, २२ )। °नेमि पुं [ °नेमि ] राजा
  समुद्रविजय का एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास
  दीना ली थी और सिद्धाचल पर्वत पर मुक्ति पाई थी; ( भ्रंत
  १४)। °पइण्ण वि [°प्रतिज्ञ] १ स्थिर-प्रतिज्ञ, सख-प्रतिज्ञ;
   २ पुं सूर्याभ देव का आगामी जन्म में होने वाला नाम ;
  (राय)। °टपहारि वि [ °प्रहारिन् ] १ मजवृत
  प्रहार करने बाला ; २ पुं, जैन मुनि-विशेष, जो पहले चोरों
   का नायक था और पीछे से दीना लेकर मुक्त हुआ था; (णाया
   १, १८ ; महा ) ।
                       °भूमि स्त्री [°भूमि ] पक
   गाँव का नाम ; (आवम )। °मूढ वि [ °मूढ ] निता-
   न्त मूर्ख ; (दे १, ४)। "रह पुं [ "रथ] १ एक कुलकर
   पुरुष का नाम ; (सम १४०)। र भगवान् श्री शीतल-
   नाथजीं के पिता का नाम; (सम १४१)। °रहा स्त्री
  [ °रथा ] लोकपाल मादि देवों के मम-महिषिम्रों की बाह्य
  परिषद्ः ( ठा ३, १—पत १२७ )। °ाउ पुं [ शयुष् ]
   भगवान महावीर के समय में तीर्थंकर-नामकर्म उपार्जन करने
```

वाला एक मनुष्य ; (ठा ६---पत्र ४१४ )। २ भरत-दोत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का नाम ; ( सम १५४ )। द्ढिअ वि [ दूढित ] दृढ़ किया हुआ ; ( कुमा )। देण ) पुं [ दनुज ] दैत्य, दानव; ( हे १, २६७ ; कुमा ; द्णुक्त) षड्)। "इंद्, "एंद् पुं ["इन्द्र] १ दानवों का अधि-पति; (गडड ; से १, २ ) । २ रावण, लङ्का-पति ; ( पडम ६६, १०)। "वइ पुं [ "पति ] देखो "इंद; ( पडम १, १ ; ७२, ६० ; सुपा ४४ )। दत्त वि [दत्त] १ दिया हुमा, दान किया हुमा, वितीर्ण ; (हे १,४६)। २ न्यस्त, स्थापित ; (जं१)। ३ पुं स्व-नाम-ख्यात एक श्रेष्ठि-पुत्र ; ( उप १६२ ; ७६८ टी )। ४ भरत-वर्ष के एक भावी कुलकर पुरुष; ( सम १५३ )। ४ चतुर्थ वलदेव के पुर्व-जन्म का नाम ; (सम १४३)। ६ भरत-द्मेत्र में डत्पन्न एक प्रर्ध-चक्रवर्ती राजा, एक वासुदेव ; (सम ६३)। ७ भरत-दोत्र में अतीत उत्सर्पिणी काल में उत्पन्न एक जिन-देव ; ( पव ७ )। 🖛 एक जैन मुनि ; 🎢 ( ब्राक )। ६ नृप-विशेष; ( विपा १, ७ )। १० एक जैन माचार्य ; ( कुप्र ६ )। ११ न. दान, उत्सर्ग ; (उत १ )। दत्त न [ दात्र ] दाँती; घास काटने का हाँसिया ; ( दे १, 98)1 द्ति स्त्री [द्ति ] एक वार में जितना दान दिया जाय वह, म-विच्छिन्न रूप से जितनी भिद्या दी जाय वह; ( ठा ४, १; पंचा १८)। द्तिय पुंस्री [द्तिका] ऊपर देखो; "संखा दत्तियस्स" (वव ६)। इत्तिय पुं [ दत्रिक ] वायु-पूर्ण चर्म ; (राज )। दत्तिया स्त्री [दात्रिका] १ छोटी दाँती, घास काटने का शस्र-· विशेष ; ( राज ) । २ देने वाली स्त्री, दान करने वाली स्त्री; (चाह २)। ्रदृत्थर पुं [ दे ] हस्त-शाटक, कर-शाटक; (दे ४, ३४)। द्दंत देखो दा । दहर वि [ दे ददर ] १ घना, प्रचुर, अत्यन्त; "गोसीससँरस-रतचंदणरद्दरियणपंचंगुलितला " (सम १३७)। र पुं. चपेटा, हस्त-तल का आधात ; (सम १३७ ; औप ; गाया १, ८) । ३ आघात, प्रहार; " पायदहरएगां कंपयंतेव मेइणि-तल " ( गाया १, १ )। ४ वचनाटोप ; ( पण्ह १, ३-

पत ४४ ) । १ सोपान-वीथी, सीड़ी 📜 (सम १३७ )। ६ वाद्य-विशेष ; ( जं २ )। दद्रिया स्त्री [दे,द्द्रिका] १ प्रहार, त्र्राघात ; ( गाया 🗸 १, १६ )। २ वाद्य-विशेष ; ( राय )। दह पुं [ दद्र ] दाद, त्तुद्र कुष्ट-रोग ; ( भग ७, ६ )। दहुर पुं [ददूर] १ भेक, मेड़क ; ( सुर १०, १८७ ; प्रास् ४५)। २ चमड़े से अवनद्ध मुँह वाला कलरा; (परह २, ४)। ३ देव-विशेष ; ( गाया १, १३)। ४ राह, ग्रह-विशेष ; ( सुज्ज १९ ) । १ पर्वत-विशेष; ( गाया १, १६)। ६ वाद्य-विशोष; ( दे ७, ६१; गउड )। ७ न. दर्दर देव का सिंहासन ; ( गाया १,१३ )। °वडिंसय न [°ावतंसक] देव-विमान विशेष, सौधर्म देवलोक का एक विमान ; (णाया ं १, १३ )। दह्री स्त्री [ दद्री ] स्त्री-मेडक, भेकी ; ( गाया १, १३)। द्धि देखो दृहि ; (सम ७७ ; पि ३७६ )। दद्ध देखो दड्ड; (सुर २, ११२; पि २२२)। द्प्प पुं [ द्पं] १ ब्रहंकार, अभिमान, गर्वः ( प्रास् १३२)। २ वल, पराक्रम, जोर ; ( से ४, ३ )। ३ धृष्टता, घिठाई ; (भग १२, १)। ४ अरुचि से काम का आसेवनः (निचू द्पण वुं [द्र्यण] १ काच, शीशा, ब्रादर्श; ( खाया १,१; प्रासु १६१ ) । २ वि. दर्प-जनकः ( पग्ह २, ४ ) । द्प्पणिज्ज वि [ द्पेणीय ] वल-जनक, पुष्टि-कारक ; (गाया १, १ ; पर्ग्या १७ ; झ्रीप ; कप्प )। द्िप वि [द्पिन्] अभिमानी, गर्विष्ठ ; (कप्पू)। दिप्पेश वि दिपिंक दिर्ग-जनितः ( उंबर १३१ )। द्प्पिअ वि [ द्पित ] म्रभिमानी, गर्वितः; ( सुर ७, २०० ; 'परह १, ४ )'। दिप्पट्ट वि [ दिपिष्ट ] अत्यन्त बहंकारी ; ( सुपा २२ )। द्पपुल्ल वि [द्पेवत् ] ग्रहंकार वाला; (हे २,१४६; षड्)। द्भ पुं [दर्भ] तृषा-विशेष, डाभ, कारा, कुराा ; (हे१, २१७)। **ेपुरफ युं [ ेपुरुप ]** साँप की एक जाति ; ( पण्ह १,१— पत्र ८ )। द्ब्भायण ) न [ दार्भायन, दार्भ्यायन ] चित्रा-नचत्र द्विभयायण 🌖 का गोत ; (इक ; मुज्ज १०)। द्म सक [द्मय् ] निश्रह करना। दमेइ ; (स २८)। कर्म दम्मइ ; ( उव )। कतकृ दम्मंत ; ( उव )।

संक्-दिमऊण ; ( कुप्र ३६३)। क्-दिमयन्व, दम्म, दमेयव्व ; (काल ; ग्राचा २, ४, २; उव )। दम पुं [दम ] १ दमन, नियह; २ इन्द्रिय-नियह, वाह्य वृत्ति का निरोध ; (पण्ह २, ४ ; गांदि )। °घोस पुं [ °द्योष] चेदि देश के एक राजा का नाम; (णाया १, १६)। °दंत पुं [ °दन्त ] १ हस्तिशीर्षक नगर के एक राजा का नाम ; (उप ६४८ टी )। २ एक जैन सुनि ; (विसे २७६६ )। °धर पुं िधर एक जैन मुनि:का नाम ; (पउम २०, १६३)। दमग देखो दमय; ( णाया १, १६ ; सुपा ३८४ ; वन ३ ; निचू १४ : वृह १ ; उव )। दसग वि [ दमक ] दमन करने वाला ; ( निवृ ६ )। दमण न [दमन ] १ नियह, दान्ति; २ वश में करना, कावू में करना ; "पंचिंदियदमणपरा" (म्राप४० )। ३ उपताप, पीड़ा; (पण्ह १,३)। ४ पशुत्रों को दी जाती शिक्ता; (पडम १०३, ७१)। दमणक ) पुंत [दमनक] १ दौना, सुगन्धित पत्र वाली वनस्पति-विशेष : ( पण्ह २, ५ ; पण्ण १ ; द्मणग दमणय । गंउड )। २ छन्द-विशेष , (पिग )। गन्ध-द्रव्य-विशेष ; ( राज )। दमदमा अक [ दमदमाय् ] आडम्बर करना । दमदमाइ, दमदमात्राधः ; (हे ३, १३८)। दुमय वि [ दे दुमक ] दरिद्र, रङ्क, गरीव ; ( दे४, ३४ ; विसे २८४ )। दमयंती स्त्री [ दमयन्ती ] राजा नत की पत्नी का नाम; (पडि; कुप्र ४४; ४६)। दमि वि [दमिन् ] जितेन्द्रियः ( उत्तरे )। द्मिअ वि [ द्मित ] निगृहीत; ( गा ८२३; कुप्र ४८ )। दमिल पुं [ द्रविड ] १ एक भारतीय देश: १ पुंस्रो उसके निवासी मनुष्य; (कुप्र १७२; इक; औप )। स्त्री—°ली; ( खाया १, १ : इक ; औप )। दमेयञ्च ) देखो दम=दमय । द्स्म दम्म पुं [द्रम्म] सोने का सिक्का, सोबा-मोहर; (उप पृ ३८७; हे ४, ४२२ )। द्रमांत देखो द्म=द्रमय्। / : दय सक [द्य] १ रक्तण करना । २ कृपा करना । ३ चाहना । े ४ देना। दयइ ; ( भाचा )। वक्ट देशंत, देशमाण ;

(से १२, ६४ ; ३, १२ ; झिम १२ )। द्य न [देदक] जल, पानी; (दे ४, ३३; वृह १)। °सीम पुं [ °सीमन् ] लवण-समुद्र में स्थित एक आवास-पर्वत: सम ६८)। द्यं न [ दें ] शोक, अफसोस, दिलगीरी ; ( दे ४, ३३ )। दय देखां दव=दव ; ( मे १, ४१ .; १२, ६४ )। °द्य वि [ °द्य ] देने वाला: ( कप्प ; पडि )। दया स्त्री [ दया ] करुणा, अनुकम्पा, कृपा; ( दस ६, १)। °वर वि [ °पर ] दयालु ; (पडम२६, ४० ; उप पृ१६१)। द्याइअ वि [ दे ] रिचत ; ( दे ४, ३४ )। दयालु वि [ दयालु ] दया वाला, करुण ; ( हे १, १७७ ; १८० ; पउम १६, ३१ ; सुपा ३४० ; श्रा १६ )। द्यावण ) वि [दे] दीन, गरीव, रंक; (दे ४, ३४; द्यावन्न 🥠 भिव ; पउम ३३, ८६ )। द्रर सक [ द्वः ] आदर करना। दरइ ; ( पड् )। दर पुंन [दर] भय, डर; (कुमा)। २ म्र. ईपत्, थोड़ा, अल्प ; (हे २, २१४)। दर न [दे ] यर्द्ध, माधा ; (दे४, ३३; भवि ; हे २, २१ 📜 वृह ३)। दरदर पुं दि ] उल्लास ; ( दे४, ३० )। द्रमत्ता स्री [दे] वलात्कार, जवरदस्ती ; (दे ४, ३७)। द्रमल सक [मर्द्यू ] १ चूर्ण करना, विदारना । े र प्राचात करना। दरमलइ ; (भिव )। वक्त-दरमलंत ; (भिव)। द्रमिलिय वि मिर्दित रे ब्राहत, चर्णित ; (भवि)। द्रचिलिअ वि [ दे ] उपभुक्त ; (कुमा )। द्रचल्ल पुं दि] प्राम-स्वामी, गाँव का मुखिया; (दे४, ३६)। °णिहेल्लण न [दे] ग्रन्य गृह,खाली घर; (दे४, ३७)।°वल्लह धुँ दि] १ दयित, प्रिय; (दे ४, ३७) । २ कातर, डरपोक; (षड्)। °विंदर वि [ दे ] १ दीर्घ, लम्वा ; २ विरल ; (दे ४, ४२)। दिरि° देखों दरी। °अर पुं [ °चर ] किंनर; ( से ६, ४४)। द्रिः व [दूस] गर्विष्ठ, अभिमानी ; ( हे १, १४४ ; पाअ)। द्रिअ वि [दीर्ण] १ डरा हुआ, भीत ; ( कुमा ; सुपा ६४४)। २ फाड़ा हुआ, विदारित ; ( अंत ७ )। द्रिअ ( अप ) पुं [द्रिद्र] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। द्रिआ स्त्री [द्रिका] कन्दरा, गुफा; (नाट-विक ८४)। द्रिद् वि [दरिद् ] १ निर्धन, निःस्व, धन-रहित ; २ दीन, गरीव ; ( पाद्म ; प्रासु २३ ; कप्पू ) 1

दरिद्दि ) वि [दरिद्रिन्, °क ] ऊपर देखा ; " अमहे दरिद्दिय ) दरिदियो, कहं विवाहमंगलं रन्नो य पृयं करेमां' ( महां ; सर्ग ; पि २५७)। -**दिरिदिय** वि [ दरिदित ] दुःस्थित, जो धन-रहित हुआ हो : ( महा ; पि २५७ )। दरिद्दीह्य वि [दरिद्रोभृत ] जो निर्धन हुआ हो ; (ठा 3, 9)1 दरिस सक [ दर्शय् ] दिखजाना, वतजाना । दरिसइ, दरिमेइ; ( हे ४, ३२ ; कुमा ; महा ) । वक्र—दरिसंत ; ( सुपा २४)। कृ—दरिसणिज्ज, दरिसणीय ; ( श्रौप ; पि १३४; सुर १०; ६ )। द्रिसण देखे दंसण=दर्शन ; (हे २, १०४)। °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष; (इक)। °आवरणो स्त्री [ °ावरणो] विद्या-विशेष ; (पउम ४६, ४०)। दरिसणिजन ) देखो दरिस । २ न भेट, उपहार, "गहिजण दरिसणीय 🔰 दरिसणीय संपत्तो राइणो मृतं" (सुर १०,६) । दुरिसाव देलो दरिस । वह--दरिसावंत; (उप प्ट १८८) । **्रिसाब** पुं [दर्शन] दर्शन, साज्ञात्कार; "एसोय महप्पा कर-वयघरेसु दरिसावं दाऊण पडिनियतइ'' (महा ) , "पईव इव दाउं खणमेगं दरिसावं पुणोवि अद्सणीहोइ "(सुपा ११४)। द्रिसावण न [ दर्शन ] १ दर्शन, सालात्कार; (अव १ )। २ वि दर्शक, दिखलाने वाला ; ( भवि )। दरिस्ति वि [दर्शित्] देखने वाला; (उवा; पि १३४; स ७२७)। द्रिस्अ वि [ द्र्शित ] दिखलाया हुआ ; ( कुमा ; उव ) । दरी स्ती [दरी] गुफा, कन्दरा ; ( गाया १, १ ; से ६, ४४ ; उप पृ २६८ः ; स ४१३ ) । दरुम्मिट्ल वि [दें] घन, निविड ; (दे ४, ३७)। 🗸 दल सक [दा] देना, दान करना, अर्पण करना । दलइ; (कप्य; कस )। " जंतस्स मोल्लं तमहं दलामि " ( उप २११ टी)। वक्त--दलमाण, दलेमाण; (कप्प; खाया १, १६; -पत २०४ : ठा ४, २—पत २१६ )। सक्र—दिलता ; (कप्प)। दल अक [ दल् ] १ विकसना । १ फटना, खिराइत होना, द्विघा होना । "ग्रहिमग्ररिकरणिण उरंवचु विश्रं दल इ कमल-वर्ण" (गा ४६५), "कुडयं दलइ" (कुमा)। वक्र--ंदलंत ; ( से १, १८ )। दल सक [दलय् ] चूर्ण करना, इकड़े २ करना, विदारना। वकु-"निम्मूलं दलमाणो सयलंतरसतुसिन्नवलं" (सुपा

·प्र )। कन्हं—दिलि**उजंत** ; ( से ६, ६२ )। संकृ— दलिऊण ; (कुमा)। द्ळ न [द् रु] १ सैन्य, लश्कर; (कुमा)। २ पत्र, पत्ती; "तुह-वंल्लहस्स गोसिम्म ग्रासि ग्रहरो मिलाणकमलदलो" (हेका ११; गा १; १८०; २६७; ३६६; १६२; १६१; सुपा ६३८) । ३ धन, सम्पति ; ४ समृह, समुदाय ; (सुपा ६३८)। १ खण्ड, भाग, अंश; (से ६, ६२) दलण न [ दलन ] १ पोसना, चूर्णन ; (सुपा१४ ; ६१९)। २ वि चूर्या करने वाला; (सुपा२३४; ४६७; कुप्र १३२;३८३)। दलमाण देखो दल=दा दलमाण देखो दल=इलय्। दलमल देखो दरमल। वक्र--दलमलंत ; (भवि)। दलय देखो दल=हा। दलयइ; ( श्रीप )। भवि—दलइ-स्तंति ; (त्रोप )। वक् —दलयमाण ; ( वाया १, १ — पत ३७; ठा ३, १—पत्र ११७)। संकृ -दलइता, ं( ग्रौप )। द्लय सक [दापय्] दिलाना। दलयह ; (कप्प)। दलबद्ध देखा दर्मल । दलबद्ध ; ( भवि )। दलबद्दिय देखो दलमलिय ; ( भवि )। द्लाच सक [दापय् ] दिलाना । दलावेश् ; (पि ४४२)। ंबेक्ट <del>, दलावेमाण</del> ; ( ठा ४, २ ) । द्लिअ वि [द्लित] १ विकसित; (से १२, १)। २ पीसा हुआ; (पात्र)। "दलियन सालितं इलघनलिम यंकास राईसु" (गा ६६१) । ३ विदारित, खिउत ; (दे१,१४६ ; सुर ४, १६२ )। दलिअ न िदलिक ] चीज, वस्तु, द्रव्य ; ( स्रोध ४४ ) , 'जह जोग्गिमिव दिलए सन्त्रम्मि न कीरए पड़िमा" (विसे १६३४)। दिलिओ वि दि ] १ निकृणिताज्ञ, जिसने टेडी नज़र की हो 😿 , वह; २ नु उंगली; (दे ४, ४२)। ्रे काष्ट्र, लकड़ी; . (.दे.४, ४२;पाझ ) . . . दलिज्जंत देखो दल≔दलय् । दिलद्व देखो दरिद्व; (हे १, २५४; गा२३०)। दिलहा अक [दिस्ति ] दुर्गत होना, दिरद होना । दिलहाइ ; (हे १, २५४)। भूका—दलिदाईग्र ; (सन्ति ३२)। दिलंख नि [दलवत्] दल-युक्त, दल वालाः; ( सण )। द्लेमाण देखोः दल=दान 🔻

```
द्वःसक [द्भु] १ गति करना । २ छोड़ना ।
                                               दवए;
    (विसे २८)।
   द्व पुं [ द्व] १ जंगल का अप्ति, वन का विह ; (दे ४, ३३)।
     रं वन, जंगल। °िगा पुं [ °िग्ना ] जंगल का अप्ति; ( हे
    १, १७७ ; प्राप्त )।
   द्व पुं [द्रव ] १ परिहास ; (दे ४, ३३ )। २ पानी,
     जल ; (पंचव २)। ३ पनीली वस्तु, रसीली चीज ;
     (विसे १७०७)। ४ वेग; "द्वद्वचारी" (सम३७)।
    ४ संयम, विरित ; ( आचा )। °कर वि [°कर ] परिहास-
    कारक ; ( भग६, ३३ )। °कारी, °गारी स्त्री [°कारी]
    एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास-जनक वार्ते कर जी
    वहलाना होता है ; (भग ११, ११; णाया१, १ टी---
    पत्र ४३ )।
   द्वण न [ द्वन ] यान, वाहन ; ( सुप्र १, १ )।
   द्वणय देखो द्मणय ; ( भवि )।
    द्वद्वा स्त्री [ द्रवद्वा ] वेग वाली गति ; ''नाऊण गयं
    खुहियं नयरजणो धावित्रो दवदवाए" (पउम ८, १७३)।
🖖 द्वरु षुं [ दे] १ तन्तु, डोरा, धागा ; ( दे४, ३४ ; आवम)।
    २ रज्जु, रस्सी ; ( णाया १, ८ )।
   दवरिया स्त्री [दे] छोटो रस्सी ; (विसे)।
  द्वहुत्त न [दे] त्रीष्म-मुख, त्रीष्म काल का प्रारम्भ ; (दे
    ४, ३६ )।
  द्वाव सक [दापय्] दिलाना। दवावेइ; (महां)।
    वक् द्वावेमाण ; (णाया१, १४) । संक द्वावेऊण;
    (महा)। हेक्--दवावेत्तए; (कस)।
  द्वावण न [ दापन ] दिलाना ; ( निचू २ )।
  द्वाविअवि [दापित ] दिलाया हुआ ; ( सुपा १३० ;
    स १६३; महा ; उप पृ ३८१ ; ७२८ टी )।
   द्विञ पुन दिन्य ] १ अन्वयी वस्तु, जीव आदि मौलिक
    पदार्थ, मूल वस्तु ; (सम्म ६ ; विसे २०३१ )। २ वस्तु,
    गुणाधार पदार्थ; (ब्रोध्रः, ब्राचा ; कप्प )। ३ वि भन्य,
    मुक्ति के योग्य ; (सूत्र १, २, १)। ४ भव्य, मुन्दर,
    शुद्ध ; ( सूत्र १, १६ ) । १ राग-द्वेष से विरहित, वीतराग ;
  . (,सूत्र १,८)। "ाणुओग पुं ["ानुयोग ] पदार्थ-
    विचार, वस्तु की मीमांसा ; ( ठा १० ) । देखो द्व्य ।
   द्विअ वि [द्विक ] संयम बाला, संयम-युक्त ; (ग्राचा)।
   द्विभ वि [द्रवित ] दव-युक्त, प्नीली वस्तु; ( म्रोघ )।
```

द्विड देखो द्विल ; ( सुपा ४८० )। द्विडो स्नी [ द्राविडो ] लिपि-विरोप ; ( विसे ४६४ टी )। द्विण न [ द्रविण ] धन, पेसा, संपत्ति ; ( पात्र ; कप्प)। द्विल पुं द्विड ] १ देश-विरोप, दिन्नण देश-विरोप ; 🟃 पुंखी द्रविड देश का निवासी मनुष्य ; ( पगह १, १--पन्न 98 ) I द्व्य देखो द्विअ=ऱ्व्य ; (सम्म १२ ; भग ; विसे २८ ; त्राणु ; उत्त २८ )। ६ धन, पैसा, संपत्ति ; ( पात्र ; प्रास 939) । ७ भूत या भविष्य पदार्थ का कारण ; ( विसे रू: पंचा ६ )। 🖛 गौरा, अ-प्रधान ; ६ वारा, अन्तथ्य; (पंचा ४;६)। °द्विय पुं [ °ार्थिक, °स्थित, °ास्तिक] द्रव्य को ही प्रधान मानने वाला पन्न, नय-विशेष; " दव्बिंहयस्स सन्वं सया अणुप्यन्नमविषदं" (सम्म ११ ; विसे ४५७ )। °िलंग न [ °िलंड्स ] बाह्य वेप; (पंचा ४)। [°िलिङ्गिन्] भेप-धारी साधु; (गु °लेस्सा सी [°लेश्या ] शरीर ब्रादि पौद्गलिक वस्तु का रंग, रूप; ( भग )। वैय पुं [ वैद ] पुरुष भ्रादि का वाह्य आकार; (राज)। "यरिय पुं ["ार्ज्य] अ-प्रधान आचार्य, आचार्य के गुणों से रहित आचार्य; (विंदा £ ) ! द्व्वहिलया स्त्री [ द्रव्यहिलका ] वनस्पति-विशेषः ( पराण १---पत ३४)। दिन्व° देखो दन्नी ; (षड्)। दिवंदिअ न [ द्रव्येन्द्रिय ] स्थूल इन्द्रिय ; ( भग )। द्व्वी स्त्री [ द्वीं ] १ कर्छी, चमची, डोई ; (पात्र )। २ साँप की फन; (दे ४, ३७)। °अर, °कर पुं [°कर] सॉप, सर्प ; ( दे ४, ३७ ; पराय १ )। द्वी सी [दे] वनस्पति-विशेष ; (पणण १---पत्र ३४)। द्स ति व. [दशन्] दस, नव और एक ; ( हे १, १६२ ; ठा ३, १--पत्र ११६ ; सुपा २६७ )। °उर न िपुर नगर-विशोष ; (विसे २३०३)। °कंठ पुं [ °कण्ठ ] रावण, एक लंका-पति; (से १४, ६१)। °कंधर वुं [°कन्धर्]र् राजा रावण ; ( गउड )। °कालिय न [ °कालिक ] एक जैन ग्रागम-प्रन्थ ; (दसनि १)। °ग न [°का] दश का समृह ; (दं ३८ ; नव १२)। °गुण वि [ °गुण ] दस-गुना ; ( ठा १० )। °गुणिअ वि [ °गुणित ] दस-गुना ; ( भग ; श्रा १० )। "गगीव पुं [ "ब्रीव] रावण ; ( पडम ७३, ८) । °द्समिया स्री [ °द्शमिका ] जैन साधु का

एक धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिमा-विशेष ; (सम १००)। °दिवसिय वि [ °दिवसिक ] दस दिन का ; ( गाया १, १—पत ३७)। °द्ध पुन [ ार्घ ] पाँच, ४; (सम ६०; ्रोया १,१)। °धणु पुं[°धनुष्] ऐरवत चेत के एक भावी कुलकर पुरुष ; (सम १४३)। **°पएसिय** वि [ °प्रदेशिक ] दस अवयव वाला ; ( ठा १० )। °पुर देखो °उर ; ( महा ) । °पुन्चि वि [ °पूर्चिन् ] दस पूर्व-अन्थों का त्रभ्यासी ; ( त्रोघ १ )। °वल पुं [ °वल ] भगवान् बुद्ध ; (पाम ; हे १, २६२ )। °म वि [°म ] १ दसवाँ; ं (राज)। २ चार दिनों का लगातार उपवास ; ( ब्राचा ; णाया १, १ ; सुर ४, ४४ )। °मभत्तिय वि [°मभ-क्तिक ] चार दिनों का लगातार उपवास करने वाला ; (पण्ह २, ३)। °मासिअ वि [°माषिक ] दस मासे का तौल ंवाला, दस मासे का परिमाण वाला ; (कप्पू )। °मी स्त्री [°मी] १ दसवीं ; २ तिथि-विशेष; (सम २६)। °मुहियाणंतग न [ °मुद्रिकानन्तक ] हाथ के उंगलिओं की दस अंगूठियाँ ; ( औप )। °मुह पुं [ °मुख ] रावण, र्गे तस-पति ; (हे. १, ०२६२ ; प्राप्र ; हेका ३३४ )। °मुहसुअ पुं [ °मुखसुत ] रावण का पुल, मेघनाद ग्रादि ; ( से १३, ६० )। °य देखो °ग ; ( ठा १० )। °रत्त न [ °रात्र ] दस रात ; ( विपा १, ३ )। °रह पुं [ °रथ ] १ रामचन्द्रजी के पिता का नाम; (सम १५२; पडम २०, १८३) । २ अतीत उत्सिपियी-काल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष : (ठा ६—पत ४४७)। °रहसुय पुं **"रथसुत] राजा दशरथ का पुल-राम, लद्दमण, भरत और** शत्वः ( पडम ४६, ८७ )। °वअण पुं [ °वदन ] राजा रावण; ( से १०, ४ )। °वल देखो °वल ; ( प्राप्र)। °विह वि [°विध] दस प्रकार का; ( कुमा )। °वैआलिय न [°वैकालिक ] जैन आगम-प्रन्थ विशेष, ; ( दसनि १ ; गंदि )। हा म िधा दस प्रकार से ; (जी २४)। ं °ाणण खुं [ °ानन ] राज्ञसेश्वर रावण ; (से ३, ६३)। भेहिया स्त्री [ शहिका ] पुत्र-जन्म के उपलच्य में किया जाता दस दिनों का एक उत्सव ; ( कप्प )। दसण पुं [ दशन ] १ दाँत, दन्त ; ( भग ; कुमा )। र ंन दंश, काटना; ( पव ३८ )। °च्छय पुं [ °च्छद] होठ, ः अधरः ; (्रेसुरः ११३, ,२३४०).। 🛴 दसरण पुं [दशार्ष ] देश-विशेष; (उप २११ टी; कुमा)। °कुड न [ °कुट ] 'शिखर-विशेष; ( आवम ) । °पुर न

[ °पुर ] नगर-विशेष ; ( ठा १० ) । °भद्द पुं [ °भद्र ] दशार्णपुर का एक विख्यात राजा,जो श्रद्धितीय त्राडम्बर से भग-वान् महावीर को वन्दन करने गया था और जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी; ( पडि )। वह पुं िपति ] दशार्थ देश का राजा ; (कुमा)। दसतीण न [ दे ] धान्य-विशेष ; ( पराण १--पत ३४ )। दसन्न देखो दसण्ण ; (सत ६७ टो ) दसा स्री [ दशा ] १ स्थिति, अवस्था ; (गा२२७ ; २८४; प्रासु १०)। २ सौ वर्ष के प्राणी की दस २ वर्ष की अवस्था; ( दसनि १) । ३ सता या ऊन का छोटा और पतला धागा: (अ) व जैन आगम-प्रनथ विशेष ; ( अणु)। द्सार पुं [ दशार्ह ] १ समुद्रविजय ग्रादि दश यादव ; (सम १२६ ; हे २, ८१ ; ग्रंत २ ; गाया १, ४--पत्र ६६ )। ्र वासुदेव, श्रीकृष्ण ; ( णाया १, १६ )। ३ वलदेव ; ( ब्रावम )। ४ वासुदेव की संतति ; (राज ') í °णेड पुं [ °नेतृ ] श्रीकृष्ण ; ( उव )। °नाह पुं [ °नाध ] श्रीकृष्ण ; (पात्र )। °वइ पुं [°पति ] श्रीकृष्ण ; (कुमा)। द्सिया देखो द्सा; ( सुपा ६४१ )। द्सु पुं [ दे ] शोक, दिलगीरी ; ( दे ४, ३४ )। दसुत्तरसय न [दशोत्तरशत ] १ एक सौ दश। एक सौ दसवाँ, ११० वाँ ; ( पउम ११०, ४४ )। दसेरं पुं दि । सूत-कनक ; (दे ४, ३३ )। दस्स देखो दंस=दर्शय्। कृ—दस्सणीअ ; (स्वप्र६४)। दस्सण देखो दंसण ; (मै २१)। दस्सु पुं [दस्यू ] चोर, तस्करं ; ( श्रा २७ )। दह सक [दहु ] जलना, भस्म करना । दहा ; ( महा )। . कर्म—दहिजाइ ; (हे४, २५६), दज्माइ ; (म्राची)। . वकु—दहंतः ( श्रार्प )। कवकु—दज्यतंत, दज्यामाणः (नाट-मालती ३०; पि २२२)। दह पुं [ द्रह ] हूद, वड़ा जलाशय, भील, सरोवर ; ( भग ; जवा ; गाया १, ४—पत्र ६६ ; सुपा १३७ )। °फुल्लिया स्री [ °फुल्लिका ] बल्ली-विशेष; ( पण्ण १ )। °वई, भवर्द स्त्री [ भवती ] नदी-विशेष; ( ठा २, ३—पत ८० ; जॅ४ )। दह देखो दस ; (हे १, २६२ ; दं १२ ; पि २६२ ; पउम ण्ड, रंश ; से १३, ६४ ; प्राप्त ; से १४, १६ ; ३, ११ ; । १०, ४ ; परम ८, ४४ ; प्राप्त ) ।

दहण न दिहन ] १ दाह, भस्मीकरण ; २ पुं. अप्रि, विह ; (पण्ह १, १ ; उप प्ट २२ ; सुना४७४ ; श्रार⊏ )। दहणी स्त्री [दहनी ] विद्या विशेष : ( पडम ७ १३८ )। दहवोल्ली स्त्री [दे ] स्थाली, थिलया ; (दे ४, ३६)। दहावण वि [ दाहक ] जलाने वाला ; ( सण )। दहिन [दिधि ] दही, दूध का विकार: (ठा ३, १; गाया १, १ ; प्राप्र)। °घण पुं [ °घन ] दिध-पिगड, अतिशय जमा हुत्रा दही; (परण १७—पत ५२६)। °मु हु पुं [°मुख] १ द्वीप-विशेष; ( पडम ११, १ )। २ एक नगर; ( पडम ४१, २)। ३ पर्वत-विशेष ; (राज)। °व्रापण, °वन्न पुं िपर्णी १ एक राजा, नृप-विशेष ; ( कुप्र ६६ ) । २ वृत्त-विशेष ; ( ग्रीप ; सम १४२ ; पर्गण १---पत ३१)। °वासुया स्त्री [ °वासुका ] वनस्पति-विशेष ; (जीव ३)। °वाहण पुं [ °वाहन ] नृप-विशेष : ( महा )। °सर पुं [ °सर ] खाद्य-द्रव्य-विशेष ; ( दे ३, त्र**६ ; ४, ३६** ) । ्रदृहिउप्फ न [ दे ] नवनीत, मक्खन ; ( दे ४, ३४ )। ्रदहिद्व पुं [दे] वृत्त-विशेष, कपित्थ ; (दे ४,३४)। दहिण देखो दाहिण ; ( नाट--वेणी ६७ )। दहित्थर ) पुं [ दे ] दिधसर, खाद्य-विशेष; ( दे ४, ३६ )। 🗸 दहितथार 🕽 ्दहिमुह पुं [दे] कपि, वानर ; (दे ४, ४४)। ्दहिय पुं [ दे ] पिन-विशेष; "जं लावयतितिरिदहियमीरं मा-रंति ब्रह्मेस वि के वि घोर" ( कुप्र ४२७ )। दा सक [दा] देना, उत्सर्ग करना। दाइ, देइ ; (भवि ; हे २, २०६; त्राचा; महा; कस )। भवि—दाहं, दाहामि, दाहिमि; (हे ३, १७०; ब्राचा)। कर्म —दिज्जइ; (हे ४, ४३८)। वक —दित, देत, ददंत, देयमाण; ( सुर १, २१२ ; गा २३ ; ४६४ ; हे ४, ३७९ ; बृह १ ; साया १, १४ - पत्र १८६ )। काक - दिज्जांत, दिज्जमाण, दीअमाण ; ( गा १०१ ; सुर ३, ७६ ; १०,४; सम ३६; सुपा ४•२ ; मा ३३ )। संक्र—द्च्चा, द्ाउं, दाऊण ; (विपा १, १ ; पि ४८७ ; कुमा ; उव )। हेक्ट**्राउं** ; : (खा)। कृ—दायन्व, देय ; (सुर १, ११०; सुपा २३३; ४४४; ४३२)। हेक्ट-देवं (अप); (हे ४, ४४१)। दा देखो ता = तावत् ; (से ३, १०)। दाञ देखो दाव=दर्शय्। दाएइ; (विसे ८४४)। कुर्म — दाइज्जइ ; ( विसे ४६०) । क्वक -दाइज्जमाणः, (कप्प)।

दाञ पुं [ दे ] प्रतिभू, जामीनदार, (दे ४, ३८ )। दाञ पुं [ दाय ]दान, उत्सर्ग ; ( गाया १, १—पत्र ३७)। दाइ वि [दायित् ] दाता, देने वाला ; ( उप पृ १६२ )। दाइअ वि [ दर्शित ] दिखताया हुमा; ( विमे १०१२ 📐 दाइअ पुं [ दायिक ] १ पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार; ( उप प्ट ४७: महा )। २ गोत्रिक, समान-गोत्रीय; ( कप्प )। दाइज्जमाण देखा दाभ=दर्शय । दाउ वि [दातृ] दाता, देने वाला; (महा; सं १; सुपा १६१)। दाउं देखो दा = दा | दाओयरिय वि [दाकोद्दरिक] जलोदर रोग वाला ; (विपा १, ७)। दाघ देखो दाह ; (हे १, २६४)। दांडिम न [ दांडिम ) फत्त-विशेष; ब्रनार ; ( महा )। . दाडिमी स्त्री [दाडिमी] अनार का पेड़; (पि २४०)। दाढा स्त्री [दंप्यूा] वड़ा दाँत, दन्त-विरोप; (हे २, १३० ; गउह )। दाढि वि [दंप्ट्रिन् ] १ दाढ़ा वाला ; २ पुं हिंसक पशु ; (वेणी ४६)। ३ स्त्रर, वराह ; "किं दाढीमण् रीपो निययं गुहं केसरी रियइ" (पउम ७, १८)। दाढिआ स्त्री दि ] दाड़ी, मुख के नीचे का भाग, रमशु, हुड्डी के नीचे के वाल ; (दे २, १०१)। दा।ढभालि ) सी [दंष्ट्रिकावलि ] १ दाढ़ी की पंक्ति। दाढिगालि 🕽 २ वस्न-विशेष ; ( वृह ३ ; जीत ) । दाण पुन [दान] १ दान, उत्सर्ग, त्याग : "एए हवंति दाखा" ( पडम १४, १४; कप्प ; प्रासु ४८ : ६७ ; १७२ )। २ हाथी का मद; (पात्र ; पड् ; गड्ड )। ३ जो दिया जाय वह: ( गउड )। °विरय पुं [°विरत] एक राजा; (सुपा १००)। °साला स्त्री [°शाला] सत्रागार ; (ती⊏)। दाणंतराय न [ दानान्तराय ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहीं होती है ; ( राय )। दाणव पुं [ दानव ] दैत्य, अपुर, दनुज ; ( दे १, १७७ ; अञ्चु ४१ ; प्रास् ८६ )। दाणविंद पुं [ दानवेन्द्र ] अपुरों का स्वामी ; ( गाया १, ८ ; पडम ६२, ३६ ; प्रास् १०७ )। र्द्राणि स्री [दें] शुल्क, चुंगी; (सुपा ३६०; ४४८)। दाणि ) अ [इदानीम् ] इस समय, अभी ; (प्रति ३६ : द्राणिं हित्र २०; हे १, २६; ४, २७७; झिन ३७; दाणीं रे स्वप्न ३३)।

```
दाथ वि िद्धाःस्थ ] १ द्वार पर स्थित । दे पुं प्रतीहार,
  चपरासी ; ( दे ६,७२ )।
दादिलभा स्रो [दे] अंगुली, उंगली; (दे ४, ३५)।
द्वार्षण न दिएन दिलाना ; " अव्भुहार्ण अंजलिकरणं
 तहेवासणदापणं" ( सत २६ टी )।
दाम न [दामन्] १ माला, संज् : ( पगह १, ४ : कुमा )।
  २ रज्जु, रस्सी ; (गा १७२ ; हे १,३२)। ३ पुँ
 वेलन्धर नागराज का एक आवास-पर्वत; (राज )।
 वि [ °वत् ] माला वाला ; (कुमा )।
दामिट्ट युं [ दामिस्थ ] सौधर्म देवलाक के इन्द्र के वृषभ-
 सैन्य का अधिपति देव ; (इक )।
दामिङ्क पुं [दामिद्धे] ऊपर देखो; (ठा ४,१—पत ३०३)।
दामण न [दे] वन्धन, पगुत्रों का रस्ती से नियन्त्रण ;
  (पत्र ३८)।
दामणी स्त्री [दामनी] १ पशुत्रों को वाँधने की रस्सी: (भग १६,
  ६)। २ भगवान् कुन्थुनाथ की मुख्य शिष्याः (तित्थ)। ३ स्त्री
 ्र्योर पुरुष का रज्जु के आकार वाला एक ग्रुभ लत्त्रण; (पण्ह
  🕼 टो—पत ८४; पगह २, ४—पत्र ६८: ७६; जं २)।
दामणा स्त्री [दे] १ प्रसन, प्रस्ति ; २ नयन, आँख ;
  (दे ४, ४२)।
दामिय वि [दामित ] संयमित, नियन्त्रित; (सण)।
द्मिली स्रो [द्राविडी ] दविड़ देश को लिपि में निवद
  एक मन्त्र-विद्या ; (सुत्र २, २)।
दामी स्त्री [दामी ] लिपि-विशेष ; (सम ३४.)।
दामोअर पुं [दामोदर] १ श्रीकृष्ण वासुदेव; (ती ४)।
  २ ब्रतीत उत्सर्पिणी काल में भरत-त्तेत्र में उत्पन्न नववाँ
  जिनदेव ; ( पत्र ७ )।
द्याग वि [ दायक ] दाता, देने वाला ; ( उप ७२८ टी ;
  महा ; सुर ३, ४४ ; सुपा ३७८ )।
दायण न [ दान] देना; "दायणे अ निकाए अ अब्भुहाणेति
                         "तवोविहार्णं तह दार्णदाप (?
अभावरे" (सर्म २१)।
  य ) गं" (सत्त २६ )।
दायणा स्री [ दापना ] पृष्ट ऋर्थ की व्याख्या ; ( विसे
दायय देखा दायग ; "त्रजित्र संतिपायया हु तु मे सिवसुहाण
  दायया" (अजि. ३४)। . . . . . . . . . . च्या वर्षे क
 दायन्तु हैं दा = दाता विकास के किया है हैं
```

```
दायाद पुं [दायाद ] पैतृक संपत्ति का भागीदार ;
 (आचा)।
दायार वि [ दायार ] याचक, प्रार्थी ; ( कप )।
दार सक [दारय्] विदारना, तोड़ना, चूर्ण करना ।
 दारंत ; (कुंमा )।
दार पुं [ दे ] कटी-सूत्र, काँची ; ( दे ४, ३८ )।
दार पुन [ दार ] कलत, स्त्री, महिला; ( सम ५०; स १३७;
 धुर ७, २०१; प्रासु ६४ ), "दन्वेण अप्पकालं गहिया वेसावि
 होइ परदारं" ( सुपा २८० )।
दार न [ द्वार ] दरवाजा, निकलने का मार्ग ; ( श्रीप ; सुपा
 ३६७)। °ग्गला स्त्री [ °ार्गला ] दरवाजे का आगल ;
 (गा ३२२)। °हे, °त्थ वि [ °स्थ ] १ द्वार में स्थित
 । २ पुं, दरवान, प्रतीहार; ( वृह १; दे २, ४२ )। °पाल,
 °वाल पुं[ °पाल ] दरवान, द्वार-रचक ; ( उप ४३० टी;
 सुर १०, १३६; महा ) । °वालय, °वालिय पु
 [ °पालक, °पालिक ] दरवान, प्रतीहार ; ( पडम १७,
  १६; सुपा ४६६ )।
दार ) पुं [ दारक ] शिशु, वालक, वचा; ( उप पृ ३०८;
दार्ग∫ सुर १४, १२६ ; कप ) । देखो दारय ।
दारद्धंता स्त्री [दे ] पेटा, संदक ; (दे ४, ३८)।
दारय वि [दारक] १ विदारण करने वाला, विध्वसक ;
  (कुप्र १३०)। र देखो दारगः; (कप्प)।
दारिअ वि [दारित ] विदारित, फाड़ा हुआ; (पाम )।
दारिआ स्त्री [दारिका ] लड़की; (स्वप्न १४; णाया
 १, १६ ; महा )।
दारिआ स्त्री [दे] वेश्या, वारांगना; (दे ४, ३८)।
दारिह न [दारिद्रय] १ निर्धनता ; २ दीनता ; (गा६७१ ;
 महा ; प्रास् १७३ )। ३ झालस्य ; ( प्रामा )।
दारिहिय वि: [दारिदित ] दरिव्रता-प्राप्त, दरिव्र ; (पडम
 kk, 2k.) | :
दार न दार ] काष्ठ, लंकड़ी; (सम ३६; कुप्र १०४; स्वप्न
 ७०)। °स्ताम पुं [°य्राम] व्राम-विशेषः (पडम ३०, ६०)।
  िदंडय पुन [िद्णडक] काष्ठ-दण्ड, साधुत्रों का एक उपकरण;
 ( कस ) । <sup>°</sup>पब्चय पुं [ <sup>°</sup>पर्चत ] पर्वत-विशेष ; (जीव ३) ।
  °पाय न [°पात्र] काष्ठ का बना हुआ भाजन ; (ठा३, ३)।
  °पुत्तय पुं:[िपुत्रक ] कठ्पुतला ; ( यञ्च ५२ )। भड
  पुं। भिड: भारत दोत्र के एक भावी जिन-देव के पूर्व जन्म
```

का नाम ; (सम१५४)। °संकम पुं [ °संकम ] काष्ठ ेका वना हुआ पूल, सेतु ; ( आचा )। दारुअ पुं [ दारुका] १ श्रीकृष्ण वासुदेव का एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीन्ता लेकर उत्तम गति प्राप्त की थी; ( अंत ३ )। २ श्रीकृष्ण का एक सारिध; (णाया १, १६)। ३ न. काष्ठ, लकड़ी; (पउम २६, ६)। दारुण वि [ दारुण ] १ विषम, भयंकर, भोषण ; ( गाया १, २ ; पात्र ; गउड ) । २ कोध-युक्त, रीद्र ; (वव१) । ३ न. कष्ट, दुःख; (स ३२२)। ४ दुर्भिच, अकाल; (उप १३६ टी)। दारुणी स्त्री [दारुणी] विद्या-देवी विशेष; (पडम ७, १४०)। दालण न [ दारण ] विदारण, खण्डन ; ( पण्ह १, १ )। दािळ स्त्री [देदािळ] १ दाल, दला हुआ चना, अरहर, मूँग श्रादि श्रन्न ; (सुपा ११ ; सण )। २ राजि, रेखा ; ( झोष ३२३ )। दालिअ न [दे] नेत्र, ब्राँख ; (दे ४, ३८)। दालिइ देखो दारिइ; (हे १, २४४; प्रासू ७०)। दालिहिय देखो दारिहिय ; (सुर१३, ११६ ; वजा१३८)। दालिम देखो दाडिम ; ( प्राप्त )। °दालियंव न [दालिकाम्ल] दाल का वना हुआ खाद्य-विशेष; (पगह २, ४)। दालिया स्त्री [दालिका ] देखो दालि ; ( उवा )। दाली देखो दालि ; ( ब्रोघ ३२३ )। दाव सक [दर्शयू ] दिखलाना, वतलाना । दावइ, दावेइ ; (हे४, ३२; गा३१४)। वक्त —दावृंत; (गा ६२०)। दाच सक [ दापय् ] दिलाना, दान करवाना । दावेइ ; (कस) । वक्र—दावेत ; ( पडम११७, ३६; सुपा ६१८ ) । हेक्र— दावेत्तए; (क्प्प)। दाव देखो ताव=तावत ; (से ३, र्६ ; स्वप्न १ ; अभि ३६)। दाव पुं [दाव ] १ वन, जंगल ; २ देव, देवता ; (से ६, ४३)। ३ जंगल का अप्ति । (प्राय )। °िया पुं ि। शि ] जंगल की आग ; (हें।, ६७ )। । গুणल, ीनल पुं[ानल] जंगल की श्राम ; (सण ; सुपा १६७ ; पडि) । दावण न [दे] छान, पशुत्रों को पैर में वाँधने की रस्सी; दावण न [ दापन ] दिलाना ; (त्युपा ४६६) ) दावणया स्त्री [दापना ] दिल्लाना ; (सं ११ ु; पडि°)]।

द्विद्व पुं [ द्विद्व ] यृत्त-विरोष ; ( गाया १, ११— पत १७१ )। दावर पुं [द्वापर] १ युग-विशेष, तीसरा युग । २ न द्विक, दो; "नो तियं नो चेव दावरं" (सम्र१, २, २, २३)। "जुम्म] पुं ियुग्म राशि-विशंष ; ( ठा ४, ३—पत्र २३७)। दावाव सक [दापय] दिलाना । संक्र-दावावं उं; (महा) । दाविञ वि [दर्शित] दिखजाया हुमा, प्रदर्शित ; ( पाम ; से १, ४३ ; ४, ८० )। दाविभ वि [ दापित ] दिलाया हुया ; ( सुपा २४१ )। दाविञ वि दिवित । १ मराया हुत्रा, टपकाया हुया ; २ नरम किया हुआ ; ( अच्चु ८८ )। दावेंत देखो दाव=दापय्। दास पुं [ दशों ] दर्शन, अवलोकन ; ( पड़् )। दांस पुं [दास] १ नौकर, कर्मकंर; (हे २, २०६; सुपा १२२ः; प्रास् १७४ ; सं१८ः; कप्पू ) । २ धीवर, "केवटो धीवरो दासो" (पात्र )। "चेड, "चेटग पुं [ "चेट ] १ छोटो उम्र का नौकर ; २ नौकर का लड़का ; ( महा ; णाया १,२)। °सन्च पुं[ °सत्य] श्रीकृष्य ; (श्रन्तु १ "💥 दासरिह पुं [ दाशरिध ] राजा दरारथ का पुत्र, रामवन्द्रे र (से १, १४)। दासी स्त्री [दासी ] नौकरानी ; ( श्रीप ; महा )। दासीखव्यडिया स्री [दासीकर्यटिका] जैन मुनिय्रों की एक शाखा; (कप्प)। दाह पुं [दाह] १ ताप, जलन, गरमी ; २ दहन, भस्मीकरण; (हे १, २६४ ; प्रास् १८० ) । ३ रोग-विशेष ; (विपा १,१)। °ज्जरं पुं ['''ज्वर ] ज्वर-विशेषः; ( सुपा३११ )। १वक्कं-तिय वि [ ° ञ्युत्कान्तिक ] जिसको दाह उत्पन्न हुआ हो वह ; ( गाया १, १---पत्र ६४ )। दाहं देखो दा≃दा । दाहग वि [दाहक] जलाने वाला; ( उवर 🖙 )। दाहण न [दाहन] जलाना, भस्म कराना; (पउम १०२, दाहिण देखो दिवखण; (भग; कसं ; हे नं, ४४; २, ७२; गा ४३३ ; ८१६ )। °दारिय वि [ °द्वारिक ] दिन्तण दिशा में जिसका द्वार हो वह। २ न अश्विनी-प्रमुख सात नज्ञतः ; ( ठा ५ )। "पच्चितिथम वि ["पश्चिमीय ] दिन्य और पश्चिम दिशा के बीच का भाग, नेश्चित कीए (भग)। "पह पुं [ "पथ ] १ द्रिचा देश की नारे का

रास्ता ; २ दिच्या देश ; " गच्छामि दाहिणपह " ( पडम ३२, १३ )। °पुरित्यम वि [ °पूर्वीय ] दिन्तण और पूर्व ं दिशा के वीच का भाग, अभि-कोण ; ( भग ) (। °ावत्त वि 🖊 िवर्त ] दिन्तिण में आवर्त वाला (शंख आदि ) ; (ठा ४, ः २--पत्र २१६)। दाहिणा देखो दिक्खणा ; ( ठा ६ ; सुज्ज १०)। दाहिणिल्ल देखो दिक्खिणिल्ल ; ( पउम ७, १७ ; विपा ا ( ی وو दाहिणी स्त्री [ दक्षिणा ] दिन्तण दिशा ; ( कुमा )। दि वि.व. (द्वि) दो, दो की संख्या वाला; (हे १, ६४; से **E, 43**) दि° देखो दिसा; (गा ८६६)। क्किरि पुं [ किरिन् ] विग्-हस्ती; (क्रमा ) । °गाइंद पुं [ °गजेन्द्र ] दिग्-हस्ती; (गउड) । "गगय पुं [ "गज ] दिग्-हस्ती ; ( स ११३ )। °चक्कसार न [°चकसार] विद्याधरों का एक नगर; (इक)। °म्मोह पुं [. °मोह ] दिशा-श्रम ; ( गा ८८६ ) । देखो दिसा । दिं अ पुं न [दे] दिवस, दिन; (दे ४, ३६: )), "र्राइंदि-अवार '' (कप्प ),। ्दिस पुं [ द्विज ] ় बाह्मण, विप्र; (कुमा; पात्र्य ; उप ৬६८ टी)। २ दन्त, दाँत ; ३ त्राह्मण त्रादि तीन त्रर्ण नाह्मणे, ्रातिय और वैश्यः ४ अगडज, अगडे से उत्पन्न होने वाला प्राणी ; १ पत्ती ; ६ बृत्त-विशेष, टिवरू का पेड़ ; (हे १, १४) । दाय पुं [ दाज] १ उत्तम द्विज ; २ चन्द्रमा; (सुपा ४१२; कुप्र १६ )। दिक पुं [ द्विक ] काक, कौब्रा ; ( उप ५६८ टी )। दिअ पुं [ द्विप ] इस्ती, हाथी; (हे २, ७६)। दिख न [ दिख] स्वर्ग, देवलोक, ( पिंग )। शळोअ, °लोग पुं [ °लोक ] स्वर्ग, देवलोक ; ( पडम २२, ४४; सुर ७, 9)1, 🎤 दिश्र वि 🛛 द्वत 🕽 हत, मार डाला हुआ ; "चंदेर्ग व दियराएग जेग ब्राणंदियं भुवणं" (कुप्र १६ )। दिअंत पुं [दिगन्त ] दिशा का प्रान्त मागः (महा )। दिअंबर वि [ दिगम्बर ] ने नम्न, वस्त-रहित ; ३ पुं एक ं जैन संप्रदायः (सिव : उवर १२२; कुप्र४४३ )। दिश्रज्ञ पुंदि ] सुवर्णकार, सोनार ; (दे ६, ३६ )। दिश्यन्त पुं दि काक, कौआ ; (दे ४, ४१)।

दिअर पुं [देवर ] पति का छोटा माई ; ( गा ३४ ; प्राप्र ; पात्र ; हे १, १४६ ; सुपा ४८७ )। दिअळिओ नि [दे ] मूर्ज, अज्ञानी ; (दे ४, ३६ )। । दिसळी स्री [ दे ] स्थुणा, खंभा, खँटी ; ( पात्र ) । ें , ं दिअस पुन [ दिवस ] दिन, दिनस ; (गउड ; पि २६४) । °कर पुं [ °कर ] सुर्य, रवि ; ( से १, ४३ ) । °नाह पुं [ °नाथ ] सूर्य, सूरज ; ( पडम १४, ८३ )। °यर देंखो °कर; (पात्र )। देखो दिवस । दिअसिअ न [दे] १ सदा भोजन ; (दे ४, ४०)। ३ ं अनुदिन, प्रतिदिन ; ( दे १, ४० ; पात्र )। दिअह देखो दिअस ; ( प्राप्त ; पात्र )। दिअहुत्त न दि] पूर्वीहृण का भोजन, दुपहर का भोजन: (दे ٤, ४0 ) ١ i i fi दिआ अ [ दिवा ] दिन, दिवस ; ( पात्र ; गा ६६ ; सम १६ ; पडम २६, २६ ) । ्र प्लिस्त न [ ेनिश ] दिन-रात, ंसदाः (पिंग) । °राञ्च न [ °राञ्च ] दिन-रात, सर्वदाः (सुपा ३१८)। देखो दिवा। दिआहम १ [ दे ] भास पत्ती ; ( दे ४, ३६ )। दिआइ देखो दुआइ ु ( पात्र )। दिइ स्रो [ द्वित ] मसक, चमड़े का जल पात ; ( अनु ४: कुप्र १४६)। दिउण वि [द्विगुण ] द्ना, दुगुना; (पि २६८ )। त देखो दा≔दाः। ः दिक्काण वु [ द्वेष्काण ] मेष आदि लग्नों का दशवाँ हिस्सा; .( राज )। . . . . . . . . . . दिक्ख सक [दीक्ष् ] दीचा देना, प्रवज्या देना, संन्यास देना, शिष्य करना । दिक्खे ; ( उन )'। नक्त-दिक्खंत ; ( सुपा ४२६ )। दिवस देखो देवस । दिवस (पि ६६)। दिक्खा स्त्री [ दीक्षा ] १ प्रवंज्या देना, दीनाणः ( स्रोघ ७ भा ) । त प्रवज्या, सँन्यास है ( धर्म २ )। दिक्खि वि दीक्षित ] जिसको प्रवर्ण्या दी गई हो वह, जो साधु बनाया गया हो वह : ( उव )। दिगंछा देखो दिगिंछा; (पि ७४)। दिगंबर देखी दिअंबर; (इक ; आवम )। दिगिछा स्री [ जिघत्सा ] बुभुत्ता, भूख ; (सम ४० ; विषे 'रें१६४ ; उत र': आपू )।

दिगिच्छ सक [जिघत्स् ] खाने को चाहना । वक्र-दिगि-च्छंत ; ( आचा ; पि १११ )। दिश पुं [ द्विगु ] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास ; ( अ्रणु ; पि २६८ )। दिग्घ देखो दीह ; (हे २, ६१ ; प्राप्र ; संचि १७; स्वप्त ६८: विसे ३४६७ ) । °णंगूल, °लंगूल वि [°लाङ्गूल] १ लम्बी पूँछ वाला; २ पुं वानर ; ( षड् )। दिग्घिआ स्त्री [ दी घंका ] नापी, सीडी नाला कूप-निशेष ; (स्वप्त ४६ : विक १३६)। दिच्छा स्री [दित्सा ] देने की इच्छा ; ( कुप्र २६६ )। दिज देखो दिअ=द्विज: (कुमा)। दिज्ज वि [देय] १ देने योग्य; २ जो दिया जा सके; ३ पुंन. कर-विशेष: (विपा १, १)। दिज्जंत रेदेखो दा=दा। दिज्जमाण 🕽 दिट्ट वि [ दिष्ट ] कथित, प्रतिपादित; ( उप ७६८ टी )। दिह वि [ द्वाप्ट ] १ देखा हुआ, विलोकित ; ( ठा ४, ४ ; स्वप्न २८; प्रास् १११)। २ ग्रमिमत; ( त्रणु )। ज्ञात, प्रमाण से जाना हुआ ; ( उप ५५२ ; बृह १ ) । ४ न दर्शन, विलोकनः ( ठा २, १)। °पाढि वि [ °पाठिन्] चरक-सुश्रुतादि का जानकार ; ( ग्रोघ ७४ )। °लाभिय पुं [ °लाभिक ] दृष्ट वस्तु को ही ग्रहण करने वाला जैन साधु ; ( पण्ह २, १ /)। दिइंत पुं [ द्वष्टान्त ] उदाहरण, निदर्शन ; ( ठा ४, ४ ; √महा )। दिट्टंतिअ वि [ दार्घान्तिक] १ जिस पर उदाहरण दिया गया हो वह ; (विसे १००५ टी )। २ न अभिनय-विशेष ; : ( ठा.४, ४— पत २८१.)। दिद्वव्य देखो द्वख=दृश् । दिहि स्त्री [द्राष्टि ] अ नेत्र, बाँख, नजर; ( ठा ३, १; प्रास् १६; कुमा ) । २ दर्शन, मत; ( पर्गण १६; ठा ४, १ )। ३ दर्शन, अवलोकन, निरीक्तण; (अणु )। ४ वुद्धि, मति; (सम २४ ; उत्त २ )। ४ विवेक, विचार ; (स्त्र्य २,२)। °कीव पुं [°क्लीव]नपुंसक-विशेष;(निवृ४)। °जुद्ध न [°युद्ध] युद्ध-विशेष, श्राँख की स्थिरता की लड़ाई; (पउमु४,४४)। °वंध षुं [ °वन्ध्र ] नजर वाँधना; ( उप ७२८ टी ) । °म, °मंत वि [ °मत् ] प्रशस्त दृष्टि वाला, सम्यग्-दशीः, (,स्रग्र १, ४, १; म्राचा )। °राय पुं [ °राग ] १ दर्शन-राग, अपने

धर्म पर अनुरागः; (धर्म २)। २ चाचुप स्नेह; (अभि ७४ )। °ल्ल नि [ °मत् ] प्रशस्त दृष्टि नाला ; ( पउम २८, २२:)। °वाय पुं [ °पात ] १ नजर डालना ; (से १०, १)। २ वारहवाँ जैन अंग-प्रन्थ ; (ठा १० 🔭 पत्र ४६१) । °वाय पुं [ °वाद ] वारहवाँ जैन अंग-प्रन्थ ; (ठा १०;सम१)। °विपरिआसिआ स्त्री [°विपर्यासिका, °िसता ] मति-भ्रम ; ( सम २५ )। °िवस पुं [ °िवप] जिसकी दृष्टि में विष हो ऐसा सर्प ; ( से ४, ४० )। 'सूल न [ °शूल ] नेत्र का रोग-विरोप ; ( णाया १, १३—पत्र 959)1 दिहिआ अ [ दए्या ] इन अथों का सूचक अन्यय ;--- १ मंगल ; २ हर्प, त्रानन्द, खुशी ; ३ भाग्य से ; (हे २, १०४ ; स्वप्न १६ ; ग्रिम ६५ ; कुप्र ६५ )। ंदिहिआ स्री [ द्विष्टिका, °जा ] १ किया विरोप—दर्शन के लिए गमन ; २ दर्शन से कर्म का उदय होना ; ( ठा २, १-पत्र ४०)। दिद्वीभा स्त्री [ द्रष्टीया ] ऊपर देखो ; ( नव १८ )। दिद्वीवाओवएसिआ स्त्री [दृष्टिवादोपदेशिकी ] 🌓 🖰 विशेष ; (दं ३३)। दिट्ठेल्लय वि [ द्रष्ट ] देखा हुत्रा, निरीन्तित; ( त्रावम )। दिङ्घ) देखो दढ ; ( नाट—मालती १७ ; से १, १४ ; दिंढ ∫ स्वप्न २०५ ; प्रासु ६२ ) । १ दिण पुन [ दिन ] दिवस ; ( सुपा ४६ ; द २७ ; जी ३४; 'प्रासू ६४')। "इंद पुं ["इन्द्र ] सूर्य, रवि ; ( सवा )। °कय पुं [ °कृत् ] सूर्य, रवि; ( राज )। °कर पुं [°कर] सुर्य, सरज ; ( सुपा ३१२ )। °नाह पुं [ °नाथ ] सुर्य, रवि ; ( महा ) । °वंधु पुं [ °वन्धु ] सूर्व, रवि ; (पुण्फ ३७)। °मणि पुं [ °मणि ] सुर्य, दिवाकर ; ( पाद्य ; से · १, १८ ; सुपा २३ ) । °मुह न [ °मुख ] प्रभात, प्रातः-काल ; (पात्र )। °यर देखो °कर ; (गउड ; भवि )। °रयणिकरी स्त्री [ °रजनिकरी ] विद्या-विरोष ; ( पउम , १३८)। वह पुं [ °पति ] सूर्य, रवि ; (पि ३०६) दिणिंद पुं [ दिनेन्द्र ] सूर्य, रवि ; ( सुपा २४० )। दिणेस/पुं [दिनेश ] १ सुर्य, सुरज ; (कप्पू)। बारह की संख्या ; (विवे १४४)। दिण्ण वि [ दत्त ] १ दिया हुत्रा, वितीर्ण ; ( हे १, ४६ ; प्राप्त; स्वप्त; प्रासू १६४)। २ निवेशित, स्थापित; ् (पण्ह १, १) । ३ पुं भगवान् -पार्श्वनाथ के प्रथम गण-

घर; (सम ११२)। ४ भगवान् श्रेयांसनाथ का पूर्व-जन्मीय नाम; (सम १११)। १ भगवान् चन्द्रप्रभ का प्रथम गणधर; (सम ११२)। ६ भगवान् निमनाथ को प्रथम भिद्या देने वाला एक गृहस्थ; (सम १११)। देखो दिन्न।

देणण देखो दइन्न ; (राज)।
देणणेटळय वि [दत्त ] दिया हुआ; (ओघ २२ भा टी)।
देत्त वि [दीप्त ] १ ज्विलत, प्रकाशित ; (सम १४३ ;
अर्ज १४; लहुअ ११)। २ कान्ति-युक्त, भास्वर, तेजस्वी;
(पउम ६४, ३४ ; सम १२२)। ३ तीव्याभूत, निशित;
(सम १४३ ; लहुअ ११)। ४ उज्ज्वल, चमकीला ;
(यदि)। ४ पुष्ट, परिवृद्ध ; (उत ३४)। ६ प्रसिद्ध ;
(भग २६, ३)। ७ मारने वाला ; (ओघ ३०२)।
वित्त वि [वित्त ] हर्ष के अतिरेक से जिसको चित्त-श्रम हो गया हो वह; (वृह ३)।

देत्त वि [द्रप्त ] १ गर्वित, गर्व-युक्त ; (ग्रोप)। २ भारने वाला; ३ हानि-कारक ; (ग्रोघ ३०२)। इत्त वि िचित्त ] १ जिसके मन में गर्व हो वह ; २ हर्ष के श्रति-रेक से जो पागल हो गया हो वह ; (ठा ४, ३—पत्र ३२७)। देत्ति स्त्री [दीप्ति ] कान्ति, तेज, प्रकारा ; (पाग्र ; सुर ३, ३२ ; १०, ४६ ; सुपा ३७८)। भावि [ भात् ] कान्ति-युक्त ; (गच्छ १)।

दिदिक्खा ) स्त्री [ दिदृक्षा ] देखने की इच्छा ; ( राज; दिदिच्छा ) सुपा २६४ )।

दिद्ध वि [ दिग्ध ] लिप्त ; (निचू १ ) । दिन्न देखो दिण्ण ; (महा ; प्रासू ४७ ) । ७ श्री गौतम-स्वामी के पास पाँच सौ तापसों के साथ जैन दीचा लेने

वाला एक तापस ; ( उप १४२ टी; कुप्र २६३ )। ८ एक जैन आचार्य; (कप्प )।

दिन्नय पुं [दत्तक] गोद लिया हुआ पुत्र ; (ठा १०— पत्र ११६)।

दिप्प श्रक [दीप्] १ चमकना । २ तेज होना । ३ जलना । दिप्पइ ; (हे १, २२३) । वक् - दिप्पंत; दिप्पमाण ; (से ४, ८ ; सुर १४, ४६ ; महा ; पगह १, ४; सुपा २४०) , "दिप्पमाणे तनतेएण" (स ६०४) । दिप्प श्रक [तृप्] तृप्त होना, सन्तुष्ट होना । दिप्पइ; (षड्) । दिप्प वि [दीप्र] चमकने वाला, तेजस्वी ; (से १, ६१)।

दिप्प ( अप ) पुं [ दीप ] १ दीपका २ छन्द-विशेष ; (पिंग)। दिप्पंत पुं [ दे ] ब्रनर्थ ; (दे ४, ३६ )। 💉 रेदेखो **दिःप**≕दीप्। दिप्पमाण दिप्पिर देखो दिप्प=दीप्र; (कुमा)। दिरय पुं [ द्विरद ] हस्ती, हाथी ; ( हे १, ६४ )। दिलंदिलिअ [ दे ] देखो दिल्लिंदिलिअ; (गा ७४९)। दिलिदिल अक [दिलदिलाय् ] 'दिल् दल्' त्रावाज करना । वक्र—दिलिदिलंत ; ( पउम १०२, २१ ) । दिलिवेढय पुं [ दिलिवेष्टक ] एक प्रकार का श्राह, जल-जन्तु की एक जाति ; ( पगह १, १ )। दिल्लिंदिलिअ पुं [दे] बालक, शिशु, लड़का ; (दे ४, ४० )। स्त्री-- °आ ; वाला, लड़की ; (गा ७४१)। दिव उभ [दिव्] १ कोड़ा करना। २ जीतने की इच्छा करना । ३ लेन-देन करना । ४ चाहना, वांछना । ४ आज्ञा करना । दिवइ, दिवए ; ( षड् )। दिव न [ दिव्] स्त्रर्ग, देव-लोक; ( कुप्र ४३६; भवि )। दिवड्ड वि [ द्वयपार्घ] डेट, एक और आधा ; (विसे ६६३ ; स ४४ ; सुर १०, २०८ ; सुपा ४८० ; भवि ; सम ६६ ; सुज्जं १ ; १० ; ठा ६ )। दिवस ) देखो दिअस ; (हे १, २६३ ; उव ; प्रास् १२ ; दिवह े सुपा ३०७ ; वेग्गी ४७ )। °पुहुत्तं न [°पृथक्त्व] दो से लेकर नन दिन तक का समय ; (भग )। दिवा देखो दिशा ; ( गाया १, ४ ; प्रास ६० )। पुं [ °कोर्त्ति ] चागडाल, भंगी ; (दे ४, ४१ )। ं °कर पुं [°कर] सूर्य, सूरज; (उत ११)। °किस्ति पुं ् [°कीर्ति]नापित, हजाम; (कुप्र२⊏८)। °गर देखो °कर; (खाया . १, १; कुप्र ४१४)। °मुह न [°मुख] प्रभातः (गउड़)। °यर ः देखो °कर; ( सुपा ३६; ३१४ ) । °यरत्थ न [°करास्त्र] प्रकाश-कारक अस्त-विशेष ; ( पउम ६१, ४४ )। दिवि देखो देव। " दिविणावि काणपुरिसेणव्य एसा दासी . ब्रहं च विष्पवरो एगया दिहीए दिस्सामो " ( रंभा ) । दिविअ पुं -[द्विविद] वानर-विशेष ; ( से ४, ८; १३,८२)। दिविज वि [ दिविज ] १ स्वर्ग में उत्पन्न ; २ पुं. देव, : देवता : ( अजि ७ ) । दिविट्ट देखो दुविट्ठ ; (राज )। दिवे ( अप ) देखो दिवा ; (हे ४,४१६ ; क्या )।

दिञ्च वि [ दिञ्य ] १ स्वर्ग-संबन्धी, स्वर्गीय: (स २); ठा ३, ३)। र उत्तम, सुन्दर, मनोहर ; (पडम ८, २६१) ; सुर २, २४२ ; प्रासु १२८ )। ं३ प्रधान, मुख्य ; (श्रीप)। ४ देव-सम्बन्धी ; ( ठा४, ४ ; स्त्र १, २, २ )। ४ न. रापथ-विरोष, आरोप की शुद्धि के लिए किया जाता अभि-प्रवेश श्रादि; ( उप ८०४ )। ६ प्राचीन काल में, श्रपुत्रक राजा की मृत्यु हो जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज-गही के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता थां वह हिस्त-गर्जन, अध-हेषा आदि अलौकिक प्रमाण; (उप१०३१ टो)। भागुस न [ °मानुष ] देव और मनुष्य संवन्धी हकीकतों का जिसमें वर्णन हो ऐसी कथा-वस्तु ; (स २)। दिव्व देखो दृइव ; ( सुपा १६१.)। दिञ्च देखो देव; "अमोहं दिञ्चदंसणंति" (कुप्र १९२)। दिञ्चाग पुं [ दिञ्याक ] सर्प की एक जाति ; ( पण्ण १ )। दिव्वासा स्रो िदे ] चामुगडा, देवो-विशेष ; ( हे४, ३६) । दिस सक [दिशुः] १ कहना । २ प्रतिपादन करना । दिसइ : (भवि)। क क्र--दिस्समाण; (राज)। दिस वि [ दिश्य ] दिशा में उत्पन्न; ( से ६, ४० )। दिसञ्जा स्त्री [ दृषद् ] पत्थर, पावाण ; ( षड् )। दिसा > स्त्री [ दिश् ] १ दिशा, पूर्व त्रादि दश दिशाएँ ; दिसि } (गउड ; प्रास् ११३ : महा ; सुपा २६७ ; द्विस्ती<sup>०</sup> ) पण्ड १,४ ; दं३१ ; भगः)। २ प्रौढ़ास्ती ; ा (से १, १६)। °अक्क न [°चक] दिशाओं का समृह; (गा ५३०)। °कुमरी स्त्री [ °कुमारो ] देवी-विशेष ; °कुमार पुं [ °कुमार ] भवनपति देवों ( सुपा ४० )। की एक ज़ाति ; (पण्ण र ; श्रोप) । °कुमारी देखो °कुमरो; (महा ; सुपा ४१ )। भाका पुं िगाजा ] दिग्-हस्ती ; (से २, ३ ; १०, ४६)। "गइंद वुं [ श्विजेन्द्र ] दिग्-हस्ती ; (पि १३६ )। "चक्क देखो "अक्क ; ( सुपा ४२३; महा)। °चक्कवाल न [°चक्कवाल ] १ दिशाओं का समूह ; २ तप-विशेष ; ( निर १, ३) । °चर पुं [ °चर] देशाटन करने वाला भक्त ; ( भग १४ )। °जत्ता देखो °यता ; ( उप ४६८टो )। °जत्तिय देखो °यतिय ; ( खा) । ेंडाह पुं [ दाह] दिशाओं में होने वाला एक तरह का प्रकाश, जिसमें नीचे अन्धकार और ऊपर प्रकाश दीखता है; यह भावी उपदवों का सुचक है ; (भग ३, ७)। °णुवाय युं [ °अनुपात ] दिशा का अनुसरणः; ( पणण ३)। दिति पुं [ दिन्तन् ] दिग्-हस्ती ; (सुपा४८ )। दिहा

देखो °डाह ; (भग ३,७)।; °दि पुं [ °आदि ] मेरु पर्वत; (सुज्ज४)। 'देवया स्त्री ['देवता] दिशा की मधि-प्टानी देवी; (रंभा) । °पोक्खि पुं [°प्रोक्षिन] एक प्रकार का वानप्रस्य ; ( ग्रीप )। °भाव्य पुं [ °भाग ] दिग्-भाग ह ( भग; ग्रोप ; कप्पृ ; विपा १, १ )। °मत्त न [ °मात्र ] अत्यल्प, संनिप्त ; ( उप ४७६ )। °मोह पुं [ °मोह ] दिशा का भ्रम; (निवृ १६)। °यत्ता स्त्री [°यात्रा] देशाटन, मुसाफिरी; (स १६५) । °यत्तिय वि [ °यात्रिक ] दिशाओं में फिरने वाला ; ( उवा )। °छोय पुं [ °आलोक ] दिशा का प्रकाश ; ( विपा १, ६ )। °चह पुं [ °पथ ] दिशा-हप मार्ग ; ( पडम २, १०० )। °चाल पुं [ °पाल ] दिक्पाल, दिशा का अधिपति ; (स ३६६)। 'वेरमण न | 'विरमण | जैन गृहस्य को पालने का एक नियम—दिशा में जाने आने का परिमाण करना; (धर्मार)। °व्चय न वित्रतीदेखो °चेरमणः (ग्रौप) । °सोतिथय पुं [ °स्वस्तिक स्विस्तिकः विशेष ; ( ग्रीप ) । सोवत्थिय पुं [°सौवस्तिक] १ स्वस्तिक विशेष दिवाणावर्त स्वस्तिक ; ( पण्ह १,४ ) २ न एक देव-विमान ; (सम ३८)। ३ रुचक पर्वत की एक शिखर; (ठा ८)। "हित्थ पुं [ "हिस्तन ] दिग्गज, दिशाओं में स्थित ऐरवत आदि आठ हस्ती। हिट्यंकूड पुन [ हस्तकूट] दिशा में स्थित इस्ती के आकार वाला शिखर-विशेष, वे ब्राठ हैं - पर्मोत्तर, नीलवन्त, बहस्ती, अञ्जनगिरि, कुमुद, पलाश, अवतंस और रोचनगिरि ; (जंद४)। दिसेभ वुं [ दिगिभ ] दिगाज, दिग्-हस्ती; ( गुउड़ )। दिस्स { देखो द<del>व</del>ख = दश्। दिस्स दिस्समाण दिस्समाण देखो दिस। दिस्सा देखो दक्ख=दृश् । दिहा अ [ द्विश्वा ] दो प्रकार ; ( हे १, ६७ )। दिहि स्री [ धृति ] घैर्य, धीरज ; ( हे २, १३१ ; कुमा )। 🔍 °म वि [ °मत् ] धैर्य-शाली, धीर ; ( कुमा )। दीस देखो दीच = दीप ; ( गा १३४ ; ४४७ )। दीअअ देखो दीवय ; (गा १३४ ) । 😘 🏸 दीअमाण देखो दा=दा। दीण वि [दीन ] १ रंक, गरीव ; (प्रासू २३)। दुःखित, दुःस्थ ; ( ग्राया १, १ )। ३ हीन, न्यून ;

```
(ठा ४, ३)। ४ शोक-यस्त, शोकातुर; (विपा १, २; भग)।
दीणार पुं [ दीनार ] सोने का एक सिक्का ; ( कप्प ; उप पृ
  ६४; १६७ टी )।
दूर्भपक ) ( झप ) धुन [[दीपक] छन्द-विशेष ;
दीपक्क ∫ (पिंग)।
दीव देखो दिव=दिव्। वक्-"अवखेहिं कुरिलेहिं दीवयं ;
  (सुत्र १, २, २,२३)।
दीव सक [दीपय्] १ दीपाना, शोभाना। २ जलाना । ३
  तेज करना । ४ प्रकट करना । ५ निवेदन करना । दीवइ ;
  ( अव ४३४ )। दीवेइ ; ( महा )। वक् - दीवयंत ;
  (कप्प)। संक्र-दीवेत्ताः; (ब्रांव ४३४ ; कस)।
  कृ—दीवणिज्ज; (कप्)।
दीव पुं[दीप] १ प्रदीप, दिया, आलोक ; (चारु १६ ;
  णाया १, १)। २ कल्पच्च की एक जाति, प्रदीप का कार्य
  करने वाला कल्पवृत्त ; (सम१७)। °चंपय न [°चम्पक]
  दिया का इंकना, दीप-पिधान; (भग न, ६)। ाली स्त्री
  ຼຼິ ຳ हो ] . १ दीप-पङ्क्ति ; २ दीवाली, पर्व-विशेष, कार्तिक
 बिंद अमास ; (दे ३,४३)। ीवली स्री [ीवली]
  प्वक्ति ही अर्थ ; (ती १६)।
 दीव पुं [ द्वीप ] १ जिसके चारों ब्रोर जल भरा हो ऐसा
  भूमि-भाग ; ( सम ५१ ; ठा९० )। । २ भवनपति देवों की
  एक जाति, द्वीपकुमार देव ; (पण्ह १, ४; मीप)। ३
  च्याघ्रं ; ( जीव १ )। °कुमार पुं [ °कुमार ] एक देव-
  जाति; (भग १६, १३)। "एगु वि [ ैज्ञ ] द्वीप के
  मार्ग का जानकार ; ( उप ४६४ )। असागरपत्रित्त स्त्री
  [ °सागरप्रह्मप्ति ] जैन-प्रत्थ-विशेव, जिसमें द्वीपों, और
  समुद्रों का वर्णन है ; ( ठा ३, २—१२ १२६.)।
दीवअ पुं [दे ] क्रकलास, गिरगिट : (दे ४, ४१)।
दीवअ पुं [दीपक] १ प्रदीप, दिया, आलोक ६ (गारे २२ ३
  महा )। २ वि. दीपक, प्रकाशक, शाभा-कारक ; (कुमा)।
३ न. छन्द-तिरोषः ( अजि २६ )।
दीवंग पुं [दीपाङ्ग ] प्रदीप का काम देने वाले कल्पवृद्ध की
  एक ज़ातिल्ह् ( हाँ भूको) । हार हा हा हा हा है है
दीवग देखो दीवअ=दीपकःः ( श्रा ६ ; आवम ) हि 🕮
 दीवड पुं [ दे ] जल-जन्तु विशेष; ("फ़रंत्सिश्यसंपुडं भम्तं-ः
  भीमदीवड १ ( ह्यर १९ १६-१९ ) १ १८ १८ १ । । । ।
दीवण न [ दीपन ] प्रकाशन ; ((अ)ध (४४ ) 📳 ) : 👯
```

```
दीवणा स्त्री [दीपना ] प्रकाश ; "थुत्रो संतगुणदीवणाहि"
 (स ६७१)।
दीवणिज्ज वि [दीपनीय ] १ जठरामि को बढ़ाने वाला ;
 ( गाया १, १--पत्र१६ )। २ शोभायमान, देदीप्यमान ;
 । ( थ.१ क्राक्र)
दीवयं देखो, दीव दिव्।
दीवयंत देखों दीव=दीपग्र :
दीवायण पुं [द्वीपायन, द्वीपायन ] एक प्राचीन ऋषि,
जिसने द्वारका नगरी जलाने का निदान किया था, और जो
मागामी उत्सेर्पिणी काल में भरत-तेत्र में एक तीर्थकर होगा;
 ( अंत १४ ; सम १४४; कुप्र ६३)।
दीवि ) पुं [ द्वीपिन् ] व्याघ्र की एक जाति, चिता ; ( गा
दीविञ 🕽 ए६१ : गाया १, १—पत्र६४ : पग्ह १, १)।
दीविअ वि [दिपित ] १ जलाया हुत्रा; (पउम २२, १७)।
 २ प्रकाशित; ( अभेष )।
दीविअंग पुं [दीपिकाङु ] कल्प-वृत्त की एक जाति जो अन्ध-
 कार को दूर करता है ; ( पडम १०२, १२४ )।
दीविआ स्री [ दे ] १ उपदेहिका, जुद्र कीट-विशेष ; २ व्याध
 की हरिग्री, जो दूसर हरिग्रों के ब्राकर्षण करने के लिए: रखी
 जाती है; (दे १, १३)। ३ व्याध-सम्बन्धी पिजड़े में
 रखा हुत्रा तितिर पत्ती ; ( गाया १, १७—पत्र २३२ )।
दीविआ स्त्री [दीपिका] छोटा दिया, ल बुप्रदीप; (जीव ३ 💛
दीविच्या वि [ द्वीप्या ] द्वीप में उत्पन्न ; ( ग्राया १, ११—
 पत्रिंशिष्ण ) । ( वर्ष , १००० । १००० । १००० ।
दीची ( अप ) देखो देवी ; ( रंभा )।
दीची स्री [दीपिका ] लघु प्रदीप ; "दीवि व्व तीइ बुद्धी"
दीनूसंच पुं [ दीपोत्संच ] कार्तिक वदि अमावस, दीवाली ;
 (ती कहा) निकार के स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्वारंतिक स्व
दीसंत ो देखो दक्ख≔द्श्ों ्ं र ा र कि री
दीसमाण्डे । (१९७०) है जिल्हा कर कर प्राप्त
दोह वि [दीर्घः] १ ब्रॉयतं, लम्बाः, (ठा ४, ३ ५ प्राप्त ;
 कुमा )। १५ पुँ दों मात्रा वाला स्वर-वर्ष ; (पिंग) ने हैं
कोशल देश का एक राजा; ( उप पृ ४८ ) । कालिंगी
 स्त्री [ °कालिकी ] संज्ञा-विरोष, बुद्धि-विरोष, जिससे धुदीर्व 🔀
 भूतकाल की वार्ती का स्मरण और मुदोर्व भविष्य का विचार
 किया जा सकता है ; (दं ३३; विसे ४०८)। कालिय वि
[ कालिक] १ दीर्ब काल से उत्पन्न, चिरतन ; 'दहिका-
```

लिएणं रोगातंकेणं" ( ठा ३, १ )। २ दीर्घकाल-संबन्धी ; ( ब्रावम )। "जत्ता स्त्री [ "यात्रा ] १ लंबी सफर; २ मरण, मौत; (स ७२६)। "डक्क वि [ "द्र्ष्ट] जिस-को साँप ने काटा हो वह; (निचू १)। °णिदा स्रो [°निद्रा] ्र मरण, मौत ; ( राज )। °द्ंत पुं [ °दन्त ] १ भारतवर्ष 🖖 के एक भावी चक्रवर्ती राजा; (सम १४४)। २ एक जैन मुनि ; ( अंत )। °दंस्ति वि [ °दर्शिन् ] द्रदर्शी, दूरन्देशी; (सुर ३,३; सं ३२)। °द्सास्त्रीव [ °द्शा] जैन प्रन्थ-विशेष ; (ठा १०)। °दिहि वि [ °दृष्टि ] १ दूरदर्शी, दूरन्देशी। २ स्त्री दीर्घ-दर्शिता; (धर्म१)। °पट्ट पुं [ °पृष्ठ] १ सर्प, साँप; (उप पृ २२)। २ यवराज का एक मन्त्री; ( बृह १ )। "पास पुं ["पार्श्व] ऐखत त्रेत के सोलहवेँ भावी जिन-देव; (पत ७)। 'पेहि वि ['प्रे क्षिन् ] दूर-दर्शी; ( पउम २६, २२; ३१, १०६ )। °वाहु पुं ि बाहु ] १ भरत-चेत्र में होने वाला तीसरा वासुदेव ; ( सम १५४)। २ भगवान् चन्द्रप्रभ का पूर्व-जन्मीय नाम ; ( सम १४१ )। °भद्द पुं [°भद्र] एक जैन मुनि ; (कन्प)। °मॡ वि [ °ाध्व ] लम्वा रास्ता वाला ; ( गाया १, १८; ठा २, १; ४, २—पत्र २४० )। °मद्भ वि [ °ाद्ध] दीर्थ काल से गम्य; ( ठा ४,२--पत्र २४०)। भाउ न [ायुष्] लम्बा त्रायुष्य; ( ठा १० )। °रत्त, °राय पुन [ °रात्र ] १ लम्बी रात; २ बहु रात्रि वाला चिर-कान ; ( संद्यि १७; राज )। °राय पुं [ °राज ] एक राजा; (महा )। °लोग पुं [ °लोक] वनस्पति का जीव ; (ग्राचा )। °लोगस्त्थ न [°लोकशस्त्र ] ग्रप्ति, वहिन ; ( ग्राचा)। °वेयडू पुं [ °वैताढ्य ] स्वनाम-ख्यात पर्वत; (ठा २, ३—पत ६९)। °सुत्त न [°सूत्र] १ वड़ासूता; (निवू ४)। २ श्रालस्य, "मा कुणसु दीहसुतं परकज्जं सीयलं परिगणंती" (पउम३०,६)। °सेण पुं [°सेन ] १ अनुतर-देवलोक-गामी मुनि-विशेष; ( अनु २ ) ।२ इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न ऐरवत द्वेत्र के ग्राठवें जिन-देव ; ( पव ७ ) । **ाउ**, **ाउय** वि [ शयुष्, शयुष्क ] लम्बी उम्र वाला, वड़ी आयु वाला, चिरं-जीवी ; (हे १, २०; ठा ३, १ ; पउम १४, ३० )। ासण न [ासन] शय्या ; (जं१)। दोह देखो दिअह ; ( कुमा )। दीहंघ वि [ दिवसान्घ] दिन को देखने में असमर्थ; "रिलं-था दीहंधा " ( प्रास् १७६ ) । दीहजीह पुं [दे] संख ; (दे ४, ४१)।

दीहर देखो दीह = दीर्घ ; ( हे २, १७१ ; मुर २, २९८ ; प्रासू ११३)। °च्छ वि [ शक्ष] लम्बो स्रॉख वाला, चड़े नेत्र वाला ; ( सुपा १४७ )। दीहरिय - वि [दीर्घित ] लम्बा किया हुआ ; ( गडड ) 🏃 दीहिया स्त्री [ दीर्घिका ] वापी, जलाशय-विरोप ; ( सुर १, ६३; कप्पू)। दीहीकर सक [दीर्घी+क़] लम्या करना । दीहीकर ति; (भग)। दु देखो दव=इ। कर्म=दुयए ; (विसे २८)। दु वि.व. [ द्वि ] दो, संख्या-विशेष वाला; (हे १, ६४; कम्म १; उवा )। दु पुं [दु ] २ चुन्त, पेड़, गाछ ; ( उर ४ ) । २ सता , सामान्य ; (विसे २८)। दु अ [द्विस् ] दो वार, दो दफा; ( सुर १६,४४ )। दु अ [ दुर् ] इन अर्थो का सूचक अन्यय ;--- १ अभाव ; २ दुष्टता, खरावी; ३ मुरिकली, कठिनाई; ४ निन्दा; (हे २, २१७ ; प्रास् १४८ ; सुपा १४३ ; गांबा १, १ ; उवा ) । दुअन [द्धिक] युग्म, युगल ;्(स६२१)। दुअ वि [ द्रुत ] १ पीड़ित, हैरान किया हुआ ; ( उप ३२०) टी) । २ वेग-युक्त; ३ किवि. शीघ्र, जल्दी; (सुर १०,१०९; अणु )। °विलंबिअ न [°विलम्बित ] १ छन्द-विरोप । २ ग्रभिनय-विशेष ; ( राय ) । दुअक्खर पुं [ दे ] पगढ, नपुंसक ; ( दे ४, ४७ ) 🗸 दुअक्खर वि [ द्व्यक्षर ] १ ग्रज्ञान, मूर्ख, ग्रल्पज्ञ; ( उप १२६ टी )। २ पुंस्री दास, नौकर; (पिंड)। स्त्री-°रिया; ( आवस)। दुअणुअ पुं [ द्व यणुक ] दो परमाणुओं का स्कन्ध ; ( विसे २१६२ )। दुअल्ल न [ दुकूल ] १ वस्न, कपड़ा ; २ महिन वस्न, सूंदम वस ; (हे १, ११६; प्राप्त )। देखो दुकूल। दुआइ पुं [ द्विजाति ] बाह्मण, चित्रय और वैश्य ये तीन वर्ण : (हे १, ६४ ; २, ७६) । दुआइक्खं वि [दुराख्येय] दुःख से कहने योग्य, ( ठा ४, १-पत्र २६६)। दुआर न [ द्वार ] दरवाजा, प्रवेश-मार्ग ; ( हे १,७९ )। दुआराह वि [ दुराराध ] जिसका ब्राराधन किनाई से हो सके वह; (पगह १,४)। दुआरिआ स्त्री [द्वारिका] १ छोटा द्वार ; २ गुप्त द्वार, अपद्वार ; ( खाया १, २ )।

```
दुआवत्त न [ द्ववावर्त ] दृष्टिशद का एक सूत्र ; ( सम
   980)1
           वि [द्वितीय] दूसरा; (हे १,१०१; २०६; कुमा;
  दुइभ १
 ब्रह्डिज (कप्प ; रथण ४)।
 दुईअ
 दुउंछ ) सक [ जुगुप्स् ] निन्दा करना, घृणा करना।
 दुउच्छ र दुउंछइ, दुउच्छइ ; (हे ४, ४)।
 दुउप वि [ द्विगुण ] दूना, दुगुना ; ( दे ४, ४४ ; हे १,
   ६४ )। °अर वि [ °तर] दूते ते भी विशेष, ग्रत्यन्त; (से
   99,80)1
 दुउणिअ वि [ द्विगुणित ] ऊपर देखो; ( कुमा )।
 दुऊल देखो दुअठल; ( प्राप्त ; गा ४६६ ; पर् )।
 दुंडुह १ पुं [दुन्दुभ ] १ सर्प की एक जाति ;( दे ७, ४१)।
  दुंदुभ ∫ २ ज्योतिष्क-विशेष, एक महायह ;( ठा २, ३---पत
   VE ) 1
  दुंदुमि देखो दुंदुहि; (भग ६, ३३)।
  दुंदुमिअ न [दे] गले की आवाज; (दे ४, ४४; षड्)।
 हॅं किमिणी स्त्री दि ] हम वाली स्त्री ; (दे ४, ४४ )।
 दुंदुंहि पुंखी [दुन्दुभि] वाद्य-विशोष; (कप्प; सुर ३,६८;
   गउड ; कुप्र १९८ ) ।
  हुंबबती स्त्री [दे] सरित्, नदी; (दे ४, ४८)।√
  दुकड देखो दुक्कड ; ( द ४७ )।
  दुक्ष प देखो दुक्क प ; ( पंचू )।
  दुकम्म न [ दुष्कर्मन् ] पाप, निन्दित काज ; ( श्रा २७ ;
   भवि )।
  दुकिय देखो दुक्कय ; ( भनि )।
  दुक्ल पुं [ दुक्ल ] १ वृत्त-विशेष ; २ वि दुकूल वृत्त
   की छाल से वना हुआ वस्त्र आदि ; ( गाया १, १ टी---
   पत्र ४३)।
  दुक्कंदिर वि [ दुष्क्रन्दिन् ] अत्यन्त आकृत्य करने वाला;
्र्र् भिव )।
  दुक्कड न [दुब्हत ] पाप-कर्म, निन्य श्राचरण ; (सम
    १२५; हे १, २०६; पडि )।
  दुक्किडि ) वि [ दुष्कृतिन्, °क ] दुष्कृत करने वाला,
  दुक्कडिय र्पापी; (सूत्र १, ४, १; पि २१६)।
  दुक्करप वुं [ दुष्करप ] शिथिल साधु का आचरण , पतित
    साधु का आचार ; (पंचभा)।
```

```
दुक्कसम न [ दुष्कर्मन् ] दुष्ट कर्म, ग्रसदाचरण ; (सुपा २८;
 930 : 400 )1
दुककय न [दुष्कृत ] पाप-कर्म ; (पग्ह १, १ ; पि
 88)1
दुक्कर वि [दुष्कर] जो दुःख से किया जा सके, मुरिकल,
 कप्ट-साध्य; (हे ४, ४१४; पंचा १३)। "आरअ
 वि [ °कारक ] मुश्किल कार्य को करने वाला ; (गा १७६;
 हे २, १०४)। °करण न िकरण कित कार्य को
 करना; (द्र ५७)। °कारि व [ °कारिन् ] देखो
 °आरअ ; ( उप पृ १६० )।
दुक्कर न [दे] माथ मास में रात्रि के चारों प्रहर में
 किया जाता स्नान; (दे १, ४२)।
दुक्कह वि [ दे ] अरुचि वाला, अरोचकी ; ( सुर १, ३६ ;
 जय २७)।
दुक्काल पुं [ दुष्काल ] ब्रकाल, दुर्भिन ; ( सार्थ ३० )।
दुक्किय देखो दुक्किय ; (भवि )।
दुक्कुक्किणिआ सी [दे] पीकदान, पीकदानी ; (दे ४,
 85)1
दुक्कुल न [ दुष्कुल ] निन्दित कुल ; ( धर्म १ )।
दुक्कुह वि [ दे ] १ असहन, असहिज्या ; २ रुचि-रहित ;
 (दे ४,४४)।
दुक्ख पुन [दुःख] १ थ-सुल, कष्ट, पीड़ा, क्लेश, मन का
 न्तोभ ; (हे १, ३३), "दुक्खा सारीरा माणसा व संसारे"
 (संथा१०१; ब्राचा ; भग; स्वप्न ११ ; १८; प्रास ६६;
 १४२; १८२) । २ किवि कष्ट से, मुश्किली से, किठनाई से;
 (वसु) । ३ वि.दुःख वाला, दुःखित, दुःख-युक्त; (वै ३३) ।
 स्री-- 'क्स्वा; (भग)। 'कर वि [ 'कर ] दु:ख-जनक;
 ( सुपा १६४ )। °त्त वि [ °र्ति ] दुःख से पीड़ित ; (सुपा
 १६१; स ६४२; प्रासू १४४ ) । °त्तगवेसण न
[ °त्तरावेषण ] दुःख से पीड़ित की सेवा, त्रार्त-गुश्रूषा ;
 (पंचा १६)। °मज्जिय वि [ अर्जितदुःख ] जिसने
 दु:ख उपार्जन किया हो वह; (उत ६)। शराह वि
 [ "राष्ट्रय ] दुःख से ब्राराधन-योग्य; ( वज्जा ११२ )।
 ावह वि [ ावह ] दुःख-प्रद ; ( पउन १४, १०० )।
 भिया स्त्री [ भिसिका ] वेदना, पीड़ा ; ( ठा ३, ४ )।
 देखो दुह=दु:ख।
```

```
दुवरंख न [दे] जघन, स्त्री के कमर के पीछे का भाग ; (दे
 ५, ४२ )।
दुक्तः श्रक दुःक्लाय ] १ दुखना, दर्द करना । २
 सक. दु:खी करना। "सिरं में दुक्खेइ" (स ३०४)।
 दुक्खामि ; (से ११, १२७)। दुक्खंति ; (सूत्र २, २,
  ४५ )।
दुक्खड देखो दुक्कर ; ( चार २३ )।
दुक्खण न [दुःखन ] दुखना, दर्द होना ; ( उप ७४१;
  सुझ २, २, ११)।
दुक्खम वि [दु:क्षम ] १ असमर्थ ; २ अशक्य ; ( उत
  २०, ३१ )।
दुक्खर देखो दुक्कर ; (स्वप्न ६६ )।
दुक्खरिय पुं [ दुष्करिक ] दास, नौकर ; ( निचू १६ )।
दुक्खरिया स्त्री [दुष्करिका] १ दासी, नौकरानी ;
  (निचू १६)। २ वेश्या, वरांगना ; (निचू १)।
 दुक्खिल्लिय (थ्रप) वि [दुःखित] दुःख-युक्तः; (भवि ) ।
दुक्खिविश वि [दु:खित ] दु:खी किया हुआ ; (उप
  ६३४; भेवि )।
दुक्खाव सक [ दुःखय् ] दुःख उपजाना, दुःखी करना।
  दुक्खावेइ ; (पि ११६)। वक्त—दुक्खावेंत ; (पडम
  ४८, १८)। कतकु—दुक्खाविज्जंत; ( श्रावम )।
दुक्खावणया स्त्री [ दुःखना ] दुःखी करना, दर्द उपजाना :
  (भग ३, ३)।
दुक्तिल वि [ दुःखिन् ] दुःखी, दुःख-युक्त ; ( श्राचा )।
दुनिखअ वि [ दु:खित ] दु:ख-युक्त, दुखिया ; ( हे २,
  ७२; प्राप्त ; प्रास् ६३ ; महा ; सुर ३, १६९ )।
दुक्खुत्तर वि [ दुःखोत्तार ] जो दुःख से पार किया जाय,
  जिसको पार करने में कठिनाई हो ; ( पगह १, १ )।
दुक्खुत्तो त्र [ द्विस् ] दो वार, दो दफा ; ( ठा ४, २---
  पत ३०८)।
दुक्खुर देखो दुखुर ; (पि ४३६)।
 दुक्खुल देखो दुक्कुल; ( श्रवि २१ )।
 दुक्खोह पुं [ दुःखीन्न ] दुःख-राशि ; ( पउम १०३,१४५;
  सुपा १६१ )।
 दुक्खोह वि [दुःश्लोभ ] कष्ट-चोभ्य, सुस्थिर ; (सुपा
   १६१; ६२६ )।
 दुखंड वि [ द्विखण्ड ] दो दुकड़े वाला ; ( उप ६८६ टी;
   भवि )।
```

```
दुखुत्तो देखो दुक्खुत्तो ; (कस )।
दुखुर वुं [ द्विखुर ] दो खरे वाला प्राणी, गी, भैंस त्रादि ;
 (पगगा १)।
दुग न [ द्विक ] दो, युग्म, युगल ; ( नव १० ; सुर रेहे
 १७; जी ३३)।
दुगंछ देखो दुगुंछ। वक्र—दुगंछमाण ; ( उत ४,
 १३)। कृ—दुगंछणिज्ज ; ( उत १३, १९ ; पि ५४)।
दुगंछणा स्त्री [ जुगुप्सना ] घृणा, निन्दा ; ( पउम ६ ४,
  ६५)।
दुगंछा स्त्री [ जुगुप्सा ] वृगा, निन्दा ; ( पात्र ;
 कुप्र४०७)। देखां दुर्गुछा।
दुगंध देखें। दुगगंध ; ( परम ४१, १७ )।
दुगच्छ ) सक [जुगुप्स् ] घृषा करना, निन्दा करना ।
दुर्गुछ ) दुगच्छद, दुर्गुछद : ( पड् ; हे ४, ४ )। वक्र-
 दुगुंछंत, दुगुंछमाण ; ( कुमा ;िष ७४ ; २१४ )।
 संक्र—दुगुंछिउं; (धर्म २ )। क्र—दुगुंछणीय ; (पडम
  ४६, ६२ )।
दुगुंछग वि [ जुगुप्सक ] वृणा करने वाला; (त्राव र्ह्यू
दुगुंछण न [ जुगुव्सन ] घृणा, निन्दा ; ( पि ७४ ) ।
दुगुंछणा देखो दुगंछणा ; ( याचा )।
दुगुंछा देखो दुगंछा ; (भग)। °कम्म न ि कर्मन् ]
  देखो पीछे का अर्थ; (ठा १०)। °मोहणीय न
  [ भोहनीय:] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव को अग्रुम
  वस्तु पर घृषा होती है ; (कम्म १)।
दुगुंछिय वि [जुगुप्सित ] षृणित, निन्दित; (श्रोष३०२)।
दुगंदुग पुं [ दौगुन्दुक ] एक समृद्धि-शाली देव ; ( सुपा
  ३२८ ) ।
दुगुच्छ देखो दुगुंछ। दुगुच्छ ; (हे ४, ४ ; पर्)।
  वक्र—दुगुच्छंत ; (परम १०४, ७४)। कृ—दुगु-
  च्छणीय ; ( पउम ८०, २० )।
दुगुण देखो दुउण ; ( ठा २, ४ ; णाया १, १ ; दं ६ ; )
  सुर ३, २१६ )।
दुगुण सक [द्विगुणय्] दुगुना करना।
                                           दुगुणेइ ;
  (कुप्र २८४)।
 दुगुणिथ देखो दुउणिथ ; (कुमा)।
दुगुत्ल ) देखो दुअल्ल ; (हे १, ११६ ; कुमा ; सुर २,
दुगूल 🕽 🗝 ; जं २ )।
दुगोत्ता स्री [ द्विगोत्रा ] बल्ली-िशेष ; ( परण १ )।
```

दुग्ग न [दे] १ दुःख, कष्टः, (दे ४, ४३; षड्; पण्ह १, ३)। २ कटी, कमर ; (दे ४, ४३)। ३ रण, संप्राम, युद्ध, "ब्राडलं च लेलिमं दुगां" (स ६३६)। द्धुग्ग वि [ दुर्ग ] १ जहां दुःख से प्रवेश किया जा सके वह, हुर्गम स्थान ; (भग ७,६; विपा १,३)। २ जा दुःख . से जाना जा सके ; (सुत्र १, ४, १)। ३ पुंन, किला, गढ़, कोट ; ( कुमा; सुपा १४८ )। °नायग वुं [°नायक] किले का मालिक; (सुपा ४६०)। दुग्गइ स्त्री [ दुर्भानि ] १ कुगति, नरक द्यादि कुत्सित योनि ; (ठा ३, ३; ४, १; उत ७, १८; श्राचा) । र विपत्ति, दुःख; ३ दुर्दशा, वुरो अवस्था; ४ कंगालियत, दरिद्रता; ( पण्ह १, ९; महा; ठा ३, ४; गच्छ २)। दुग्गंठि स्त्री [ दुर्श्र निथ ] दुष्ट यन्थि ; ( पि ३३३ )। दुगांश्र पुं [ दुर्गन्ध्र ] १ खराव गन्ध ; २ वि. खराव गन्ध वाला, दुर्गन्धि ; ( ठा ५—पत्र ४१८ ; सुपा ४१ ; महा)। दुरगंधि वि [ दुर्गन्धिन् ] दुर्गन्ध वाला ; ( सुपा ४८७)। दुगाम ) वि [ दुर्गम ] १ जहां दुःख से प्रवेश किया जा ह्मगम्म ) सके वह ; ( पउम ४०, १३ ; श्रोघ ७५ मा )। ·"पडिवक्खनिरें दहुगाम्मं" ( सुर ६, १३४ ) । २ न. कठि-नाई, मुश्किली ; ( ठा ४, १ )। दुगाय वि [दुर्गत] १ दरिद्र, धन-हीन ; ( ठा ३, ३ ; गा १८)। २ दुःखी, विपति-त्रस्त ; (पात्र ; ठा ४,१---पत्र २०२ )। दुग्गह वि [ दुर्श्रह ] जिसका प्रहण दुःख से हा सके वह ; ( उप प्र ३६० )। दुग्गा स्त्री [ दुर्गा ] १ पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी ; ( पात्र); सुपा १४८ )। र देवी-विशेष; (चंड)। ३ पित्त-विशेष; (आ १६)। स्ती [दुर्गादेवी] १ पार्वती, शिव-पत्नी, दुगगाई गौरी ; २ देवी-विशेष ; (षड् ; हे १,२७०; दुगगाऐवी कुमा )। °रमण पुं [ °रमण ] महादेव, दुगगादेई शिव ; (षड्)। दुगावी दुगिजम वि [दुर्याहा,दुर्य ह] जिसका प्रहण दुःख से हो सके वह ; ( सुपा २४४ )। ्दुग्गृह वि [ दुर्गूह ] श्रखन्त गुप्त, श्रति प्रच्छन्न ; (বৰ ৬)। दुर्गोज्म देखो दुर्गिज्म ; ( में १, ३ )। द्राधट्ट वि [दुर्घट्ट ] जिसका आच्छादन दुःख से हो सके वह,

"पारद्वसीउण्हतण्हवेत्रयणुग्वद्वविया" (पण्ह १,३—पत ४४)।

दुग्घड वि [ दुर्घट ] जो दुःख से हो सके वह, कष्ट-साध्य ; ( सुपा ६३ ; ३६४ )। दुग्धडिअ वि [ दुर्घटित ] १ दुःख से संयुक्त । २ खराब रीति से बना हुआ; "दुग्बिडिअमंचअस्स व खणे खणे पात्रपड-थेखं'' (गा ६१०)। दुग्धर न [ दुर्गृह ] दुष्ट घर ; ( भवि ) । दुग्बास पुं [ दुर्जास ] दुर्भिन, यकाल ; ( वृह ३ )। दुः घुट्ट ) पुं [दे ] हस्ती, हाथी, करी ; (दे ४, ४४ ; दुग्घोट्ट∫षड् ; मनि )। दुघण पुं [ दुघण ] एक प्रकार का मुद्गर, मोंगरी, मुँगरा ; (पगह १, ३--पत ४४)। दुचक्क न [ द्विचक्र ] गाड़ी, शक्ट ; ( श्रोघ ३८३ मा )। °वइ पुं ( °पति ) गाड़ी का अधिपति ; (श्रोघ ३८३मा)। दुचिएण देखो दुचिचएण ; ( पि ३४० ; औप )। दुचन न [ दौत्य ] दूत-कर्म, समाचार पहुँ चाने का कार्य ; (पात्र)। दुच्च देखो दोच्च=द्वितीय , द्विस् ; ( कप्प )। दुच्चंडिअ वि [दे] १ दुर्ललित ; २ दुर्विदग्ध, दुःशिचित ; (दे ४, ४४ ; पात्र )। दुच्चंवाल वि [दे] १ कतह-निरत, भगः इाखोर ; २ दुरचरित, दुष्ट व्याचररा वाला ; ३ परुष-भाषी ; (दे ४,४४)। .दु च च ज ) वि [ दुस्त्यज ] दुःख से त्यागने योग्य; (क़ुमा; दुच्चय ∫ उप ७६८ टी )। ्दुच्चर ) वि [ दुश्चर] १ जिसमें दुःख से जाया जाय वहः दुचरिअ∫( ब्राचा )। २ दुःख से जो किया जाय वह ; ( उप ६४८ हो ; पउम २२, २० )। °लाढ पुं [ °लाढ ] ऐसा ग्राम या देश जिसमें दुःख से जाया जा सके ; (ग्राचा)। दुच्चरिश न िदुश्चरित ] १ खराव श्राचरण, दुष्ट वर्तन ; ( पडम ३८, १२ ; उप प्र १११ )। २ वि. दुराचारी ; ( दे ४, ४४ )। दुच्चार वि [ दुश्चार ] हुराचारी ; ( भवि )। दुच्चारि वि [दुश्चारिन् ] दुराचारी, दुष्ट श्राचरण वाला; (स५०३)। स्त्री—°णी; (महा)। दुन्विंतिय वि [दुश्चिन्तित ] १ दुष्ट चिन्तित ; ( पडम ११८, ६७ )। २ न खराव चिन्तन ; (पिंड )। द्ञिगिच्छ वि [दुश्चिकित्स] जिसका प्रतीकार मुरिकली से हो वह ; (स ७६१)।

```
दुन्चिण न [ दुश्चीर्ण ] १ दुष्ट ग्राचरण, दुश्चरित ; २
 दुष्ट कर्म---हिंसा ग्रादि; ३ वि दुष्ट संचित, एकत्रित की हुई
 दुष्ट वस्तु ; (विपा १, १ ; खाया १,१६ )।
दुच्चेहिय न [ दुश्चे प्रित ] खराव चेष्टा; शारीरिक दुष्ट
  ब्राचरण ; ( पडि; सुर ६, २३२ )।
दुच्छक्क वि [ द्विषट्क ] वारह प्रकार का ;
  " मूलं दारं पड़हाणं, ब्राहारो भायणं निही।
  दुच्छक्कस्सावि धम्मस्स, सम्मतं परिकित्तियं " ( श्रा ६ )।
दुच्छेज्ज वि [ दुश्छेद ] जिसका छेदन दुःख से हो सके वह;
  (पडम३१, ४६)।
दुछक्क देलो दुच्छक्क ; (धर्म २)।
दुजिं पुं [ द्विजिटिन् ] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक महायह ;
  ( ठा २, ३ )।
दुजय देखां दुज्जय : ( महा )।
दुजीह युं [ द्विजिह्व] १ सर्प, साँप ; २ दुर्जन, खल पुरुष ;
  ( सिंह ६३; कुमा )।
दुज्जंत देखो दुज्जिंत ; ( राज )।
दुज्जण पुं [ दुर्जन ] खल, दुष्ट मनुष्य; ( प्रासु २० ; ४०:
  कुमा)।
दुज्जय वि [ दुर्जय ] जो कष्ट से जीता जा सके ; ( उप
  १०३१ टी ; सुर १२, १३८ ; सुपा २६ )।
दुज्जाय न [दे ] व्यसन, कब्ट, दुःख, उपद्रव ; (दे ४,
  ४४ ; से १२, ६३ ; पात्र )।
दुज्जाय वि [ दुर्जात ] दुःख से निकलने योग्य ; ( से १२,
  ६३)।
दुज्जाय न [दुर्यात] दुब्ट गमन, कुत्सित गति; ( त्राचा )।
दुज्जिंत पुं [दुर्यन्त] एक प्राचीन जैन मुनि ; ( कप्प )।
दुज्जीव न [ दुर्जीव] याजीविका का भय; ( विसे ३४५२)।
दुज्जीह देखो दुजीह ; ( वज्जा १४० ) ।
दुज्जेअ वि [ दुर्जेय ] दु:ख से जीतने योग्य; ( सुपा २४८;
  महा )।
 दुज्जोहण पुं [ दुर्योधन ] धृतराब्द्र का ज्येष्ठ पुत्र ; ( ठा
   ४, २ )।
 दुज्म वि [ दोह्य ] दोहने योग्य ; ( दे १, ७ )।
 दुज्माण न [ दुर्ध्यान ] दुब्ट चिन्तन ; (धर्म २ )।
 दुजमाय वि [दुर्ध्यात] जिसके विषय में दुष्ट चिन्तन किया
   गया हो वह; (धर्म २)।
```

```
दुज्मोसय वि [दुर्जीय] जिसकी सेवा कव्ट से ही सके ऐसा;
 (याचा)।
दुज्भोसय वि [ दुःक्षप] जिसका नाश कण्ट-साध्य हो वहः
 (ग्राचा)।
दुज्फोसिअ वि [ दुर्जीवित ] दुःव से सेवित ; ( य्राचा) ।
दुज्भोसिअ वि [ दुःक्षपित ] कप्ट से नाशित; (त्राचा) ।
दुइ वि [ दुप्र] देल-युक्त, दूशितः (अव १६२; पात्रः, कुमा) ।
 °प्प युं [ °ाटम तु ] हुः ड जोत्र, पत्पो प्राणो ; ( पडम ६,
 १३६ ; ७४, १२ ) ।
दुट्ठ वि [दे्द्विष्ट]द्वेप-युक्तः; (ग्रंश ७५७ ; कत ),
 " अरतदुर्डस्स " ( कुप्र ३७१ )।
दुद्वाण न [ दुःस्थान ] दुष्ट जगह ; ( भग १६, २ ) ।
दुर्हु ग्र [ दुष्ठू ] खराव, ग्र-मुन्दर ; ( उप ३२० टी ; निर
  १, १ ; सुपा ३१८ ; हे ४, ४०१ )।
दुण्णय देखो दुन्नय ; ( विक ३७ ; स्रावम )।
दुण्णाम न [दुर्नामन्] १ अपकीर्ति, अपयश । २ दुष्ट नाम,
  खराव आख्या। ३ एक प्रकार का गर्व ; (भग १२, ४)।
दुण्णिअ वि [ दून ] पोड़ित, दुः खित ; ( गा ११ )। 🗟 🍾
दुण्णिअ देखो दुनिनय ; ( राज )।
दुणिणअत्थ न [दे] १ जधन पर स्थित वस्र ; २ जधन,
  स्त्री के कमर के नीचे का भाग ; (दे ४, ४३)।
दुणिणक्क वि [ दे ] दुश्वरित, दुराचारी; ( दे ४, ४४ )।
दुण्णिक्कम वि [दुर्निष्क्रम] जहां से निकलना कन्ट-साध्य हो
  वह ; (भग ७, ६)।
दुण्णिक्खन वि दि । १ दुराचारी; २ कष्ट से जो देखा जा
  सके; (दे ४, ४४)।
दुण्णिक्खेच वि [ दुर्निक्षेप ] दुःख से स्थापन करने योग्य ;
  (गा १५४)।
दुण्णिवोह देखो दुन्निवोह; ( राज )।
दुण्णिमिअ वि [ दुर्नियोजित ] दुःख से जोड़ा हुम्रा ; ( से
  १२, १६ )।
दुण्णिमत्त न [दुर्निमित्त] खराव राकुन, अपराकुन; (पडम्र्
  ७०, १)।
दुण्णिविद्व वि [ दुर्निविष्ट ] दुरायही ; ( निचू ११ )।
दुण्णिसीहिया सी [दुर्निषद्या ] कब्ट-जनक स्वाध्याय-स्थान;
  (पण्हर, ४)।
दुण्णेय वि [ दुर्जीय ) जिसका ज्ञान कन्ट-साध्य हो वह ;
  ( उवर १२८ ; उप ३२८ )।
```

दुतितिक्ख वि [दुस्तितिक्ष ] दुस्तह, जो दुःख से सहन किया जा सके वह ; (ठा ४, १)। दुत्तर वि दुस्तर ] दुस्तरणीय, दुर्लब्य ; ( सुपा ४७ ; (११४; सार्घ ६१)। दुत्तडी स्वी [ दुस्तटी ] खराव किनारा ; ( धम्म १२ टी )। दुत्तव वि [ दुस्तप ] कष्ट से तपने योग्य, दुःख से करने योग्य (तप); (धर्मा १७)। दुत्तार वि [ दुस्तार ] दुःख से पार करने योग्य, दुस्तर ; (स ३, २४; ६, १०)। द्वति अ [ दे ] शीघ्र, जल्दी : ( दे४, ४१ ; पात्र )। दुत्तिइक्ख } देखो दुतितिक्ख ; ( श्राचा ; राज )। द्रतितिक्ख ∫ दुत्ंड पुं [ दुस्तुण्ड ] दुर्म्ख, दुर्जन ; ( सुपा २७८ )। दुत्तीस वि [ दुस्तीप ] जिसको संतुष्ट करना कठिन हो वह ; (दस १)। दुत्थ न दि ] जवन, स्त्री की कमर के नीचे का भाग ; (द k, ४२ )। ट्रॉह्थ वि [ दु:स्य ] दुर्गत, दु:स्थित ; ( ठा २, २ ; भवि)। द्देत्य न [ दौःस्थ्य ] दुर्गति, दुःस्थता ; ( सुपा २४४ )। "नहि विधुरमहावा हु ति दुत्थेवि धीरा" ( कुप्र ४४ )। दुत्थिअ वि [दुःस्थित] १ दुर्गत, विपति-त्रस्त ; (रयण १५ ; भवि ; सण )। २ निर्धन, गरीव; ( कुप्र १४६ )। दुत्थु हहुंड वृंक्षी दि ] भग इाखार, कलह-राील ; (दे ४, ४७)। सी-- °डा ; (दे १, ४७)। दुत्थोञ्ज पुं [दे] दुर्भग, अभागा ; (दे ४, ४३)। 🗸 दुइंत वि [ दुर्दान्त ] उद्धत, दमन करने का अशक्य, दुर्दम ; "विसयपसत्ता दुइंतइंदिया देहियाः वहवे" (धुर ८, १३८: णाया १, ४ : सुपा ३८० ; महा )। दुइंस वि [ दुईश ] दुरालोक, जो कठिनाई से देखा जा सके ; ( उत्तर १४१ )। दुइंसण वि [दुर्दर्शन ] जिसका दर्शन दुर्लभ हो वह ; ्रेश ३०)। दुद्दन वि [ दुईम ] १ दुर्जय, दुर्निवार ; ( सुपा २४ )। "दुहमकद्देभ" (श्रा १२) · । २ पुं राज़ा अक्षपीव का एक दूत: ( आक )। दुद्दम पुं [दे ] देवर, पति का छोटा भाई ; (दे ४, ४४ )। दुहिंदु वि [ दुदू ए ] १ बुरी तरह से देखा हुआ। दुष्ट दर्शन वाला ; ( पण्ह १, २--पत्र २६ )।

दुद्दिण न [ दुर्दिन ] बाहलों में घ्यात दिवस ; (ब्रोव३६०)। दुद्देय वि [ दुर्देय ] दुःख से देने योग्य ; ( उप ६२४ ) दुद्दोलना स्ती [दे] गी, गैया: ( वड़ )। दुदोली स्री [दे] इन्न-पंक्तिः, (दे४, ४३ ; पात्र )। दुद्ध न [ दुग्च ] दूव, चीर ; ( विषा १, ७ )। °जाइ स्त्री [ °जाति ] मदिरा-विशेष, जिसका स्वाद दूध के जैसा होता है ; ( जीव ३ )। °समुद्द पुं [ °समुद्द ] चीर समुद्र, जिसका पानी दूध की तरह स्वाहिष्ठ हैं ; ( ना ३८८ )। दुद्धंस वि [ दुर्ध्यंस ] जिसका नारा मुश्किली सं हा : ( सुर 9, 97)1 दुद्धगंबिअमुह पृं [दे] वाल,शियु, छाटा लड़का; (दे४,४०)। दुद्रगंधिअमुही सी [दे] छाटी लड़की; (पात्र)। दुद्धहों) स्त्री [दे] १ प्रसृति के बाद तीन दिन तक का गी-दुद्धही∫ दुग्ध : (पभा ३२)। २ खट्टी छाछ से मिश्रित दूब; (पब ४—गा २२०)। दुद्धर वि [दुर्घर] १ दुर्वह, जिसका निर्वाह मुश्किली से ही संक वह ; (पणण १--पत्र ४ ; सुर, १२, १२ )। २ गहन, विवम ; (ठा ६ ; भवि )। ३ दुर्जय ; (इ.मा )। ४ ९ं. रावण का एक सुभटं; ( पडम ५६, ३० )। दुद्धरिस वि [ दुर्श्वये] १ जिसका सामना कटिनता से हा सके, जीतने को अशक्य ; (पग्ह २, ५ ; कप्प )। दुद्वे छोही स्त्री [दे] चावल का ग्राटा डाल कर पकाया जाता व्धः ( पव ४ --- गाथा २२८ )। दुईसाडी स्रो दि दाना मिला कर पकाया जाता दूध ; (पव ४--गाथा २२८)। दुद्धिअ न [ दे ] कर्इ, लोंको; गुजराती में 'द्घी'; (पाश्र) । दुद्धिणिआ) स्री [दे] १ तैल घ्रादि रखने का भाजन ; दुद्धिणी ∫ २ तुम्बी; (दे ४, ४४)। दुद्धोअहि ) पुं [ दुग्बोद्घि ] समुद्र-विरोष, जिसका पानी दुद्धोदिहि | दूध को तरह स्वादिष्ठ है, चीर-समुद्र ; (गा ४७५; उप २११ टी )। दुद्धोलणी स्त्री [ दे ] गो-विशेष, जिसको एक वार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा सके ऐसी गाय: (दे ४,४६)। दुधा देखो दुहा : ( अभि १६१ )। दुनिमित्त देखे। दुणिणमित्त ; ( श्रा २० )। दुन्तय पुं [ दुर्नय ] १ दुष्ट नीति, कुनीति। २ अनेक धर्म वाली वस्तु में किसी एक ही धर्म को मान कर अन्य धर्म का ३ वि. दुष्ट नीति; प्रतिवाद करने वाला पत्त (सम्म १ १)।

```
दुष्पडिलेह वि [ दुष्प्रतिलेख ] जो ठीक २ न देखा जा
 सके वह; ( पव ८४ )।
दुप्पडिलेहण न [ दुष्प्रतिलेखन ] ठीक २ नहीं देखना ;
. ( श्रावु४ ) ।
  वाला, अन्याय-कारी ; ( उप ७६८ टी )। °कारि वि
 िकारिन् ] अन्याय करने वाला ; ( सुपा ३४६ )।
दुन्निग्गह वि [दुर्निप्रह] जिसका निप्रह दुःख से हो सके वह,
  ग्रनिवार्य ; ( उप पृ १४३ )।
दुन्नियोह वि [ दुर्नियोध ] १ दुःख से जानने योग्य ; २
 दुर्लभ ; (सुत्र १, १४, २४ )।
दुन्निमित्त देखो दुण्णिमित्तः ( श्रा २७ )।
दुन्तिय न [दुर्नीत] दुष्ट कर्म, दुष्कृतः, "वंधित वेदित य दुन्नि-
 याि ( सुझ १, ७, ४)।
दुन्नियतथ वि [दे] विट का भेष वाला, निन्दनीय वेष को
 धारण करने वाला, केवल जधन पर ही वस्त-पहिना हुआ ;
 "लोए वि कुसंसग्गोपिरं जगां दुन्नियत्थमइवसगां
  ( उव )।
दुन्निरिक्ख वि[दुर्निरीक्ष] जा कठिनाई सं देखा जा सके वह;
  (कप्प; भवि)।
दुन्निवार वि [ दुनिवार] रोकने के लिए अशक्य, जिसका
 निवारण मुश्किली से हो सके वह; ( सुपा १२३; महा )।
दुन्निवारणीश्रवि[ दुर्निवारणीय, दुर्निवार ] ऊपर देखा;
  (स ३४३ : ७४१ )।
दुन्निसण्ण वि [दुर्निपण्ण ] खराव रीति से वैठा हुआ ;
 ( ठा ४, २—पत्र ३१२ )।
दुप देखो दिंअ = द्विप ; ( राज )
दुपएस वि [ द्विप्रदेश ] १ दो अवयव वाला ; २ पुं.
 द्वयणुक ; ( उत्त १ )।
दुपएसिय वि [ द्विप्रदेशिक ] दो प्रदेश वाला ; ( भग ४,
 v)1
दुपक्ख पुं [ दुष्पक्ष ] दुष्ट पत्त ; ( सूत्र १, ३, ३ ) ।
दुपक्ख न [ द्विपक्ष ] १ दो पक्ष ; ( सूत्र १, २, ३ )।
  २ वि. दो पत्त वाला; (सूत्रा १, १२, ४)।
दुपडिग्गह न [ द्विप्रतिग्रह ] दृष्टिवाद का एक सूत्र ; ( सम
  १६७ )।
दुपडोआर वि [ द्विपदावतार ] दो स्थानों में जिसका
  समावेश हो सके वह ; (ठा २, १)।
```

```
दुपडोआर वि [ द्विप्रत्यवतार ] अपर देखो; ( ठा २,१ )।
द्रुपमञ्जिय देखो दुष्पमज्जिय ; ( सुपा ६२० )।
दुपय वि [ द्विपद ] १ दो पेर वाला; २ पुं. मनुष्य; ( गाया
 १, ८; सुपा ४०६) । ३ न् गाड़ी, शकट; (ब्रोब २०५ मार्र)
दुपय पुं [द्रवद्] कांपिल्यपुर का एक राजा; ( गाया १,१६ )।
दुपरिच्चय वि [ दुष्परित्यज ] दुस्त्यज, दुःख से छोड़ने
 योग्य : ( उप ५६८ टी ; स्यण ३४ )।
दुपरिच्चयणीय वि [ दुण्परित्यजनीय, दुप्परित्यज ]
 ऊपर देखों ; ( काल )।
दुपस्स देखो दुग्पस्स ; ( ठा ४, १—पत्र २६६)।
दुवृत्त पुं [ दुष्पुत्र ] कुनुत्र, कप्त ; ( पडम २६, २३ )।
दुवेच्छ वि [ दुब्ये स ] दुर्दर्श, त्रदर्शनीय ; ( भवि )।
दुष्पइ पुं [ दुष्पति ] दुष्ट स्वामी ; ( भवि )।
दुप्पउत्त वि [दुष्प्रयुश्त] १ दुरुपयोग करने वाला; (ठा २,
  १-पत्र ३६ )। २ जिनका दुरुपयोग किया गया हो वह ;
  (भग ३, १)।
दुप्पडलिय ) वि [दुष्प्रज्ञ्ञलित ] ठीक २ नहीं पका हुया,
दुप्पउल्ल ) अधपका; ( उना; पंचा १ )।
दुष्पओग पुं [ दुष्प्रयोग ] दुरुपयोग ; ( दस ४ )।
द्धपओगि वि [दुष्प्रयोगिन् ] दुरुपयोग करने वाला ;
  (पगह १,१—पत्र ७)।
दुप्पक्क वि [ दुष्पक्व ] देखो दुप्पउहन्न; (सुपा ४७२)।
दुप्पक्खाल वि [दुष्प्रक्षाल ] जिसका प्रचालन कप्ट-
 साध्य हो वह ; ( सुपा ६०८ )।
दुप्पच्चुप्पेक्खिय वि [दुष्प्रत्युत्प्रे क्षित] ठीक १ नहीं देखा
 हुआ; (पन ६)।
दुप्पजीवि वि [दुष्प्रजीविन्] दुःख से जीने वाला; (दसदू१)।
दुप्पडिक्कंत वि [ दुष्प्रतिकान्त ] जिसका प्रायिश्वत ठीक
  २ न किया गया हो वह ; (विपा १, १)।
दुप्पडिगर वि [ दुष्प्रतिकर ] जिसका प्रतीकार दुःख से
 किया जा सके ; ( वृह ३ )।
दुप्पडिपूर वि [ दुष्प्रतिपूर] पूरने के लिए त्रशक्य ;(तंदु)।
दुप्पडियाणंद वि [दुष्प्रत्यानन्द् ] १ जो किसी तरह
 संतुष्ट न किया जा सके ; २ अति कब्ट से तीवणीय ; ( विपा
 १, १--पत्र ११ ; ठा ४, ३ )।
दुप्पडियार वि [ दुष्प्रतिकार ] जिसका प्रतीकार दुःख से
 हो सके वहः (ठा ३,१—पत्र ११७; ११६; स १८४; उव)।
```

```
दुप्पडि लेहिय वि [ दुष्प्रतिलेखित ] ठीक से नहीं देखा
  हुआ; (सुपा ६१७.)।
 दुप्पडिवृह वि [ दुष्प्रतिवृ ह ] १ वढ़ाने को अशक्य ; २
 र्पालने को अशक्य ; ( आचा )।
 दुप्पडिवृहण वि [ दुष्प्रतिवृर्हण] अपर देखो; (श्राचा) ।
 दुप्पणिहाण न [ दुष्प्रणिधान ] दुष्प्रंयोग, त्रशुंभ प्रयोग,
   दुरुपयोग; ( ठा ३, १; सुपा ४४० )।
 दुप्पणिहिय वि [ दुष्प्रणिहित] दुष्प्रयुक्त, जिसका दुरुपयोग
   किया गया हो वह ; ( सुपा ४४८ )।
 दुप्पणोहाण देखो दुप्पणिहाण; ''कयसामइश्रोवि दुप्पणी-
   हाणं" (सुपा ५५३)।
 दुष्पणोहिलय वि [ दुष्प्रणोद्य] दुस्त्यनः ( सुत्र १,३,१ )।
 दुप्पण्णचणिज्ज वि [ दुष्प्रज्ञापनीय ] कव्य से प्रवोधनीयः
  ( य्राचा २, ३, १ )।
 दुप्पतर वि [ दुष्प्रतर ] दुस्तर ; ( सूत्र १, ४, १ )।
 दुप्पर्धंस वि [दुष्प्रधर्ष] दुर्धर्ष, दुर्जय; (उत्त ६; पि ३०४)।
 धुरुपमज्जण न [ दुष्प्रमार्जन ] ठीक २ सफा नही करना ;
   (धर्म३)।
 दुप्पमज्जिय वि दुष्प्रमार्जित ] श्रच्छो तरह से सफा नहीं
   किया हुआ ; (सुपा ६१७)।
 दुष्पय देखां दुपय=द्विपद : (सम ६०)।
 दुप्पयार वि [ दुष्प्रचार] जिसका प्रचार दुष्ट माना जाता है
   वह, अन्याय-युक्त ; (कप्प)।
 दुष्परक्कंत वि [ दुष्पराकान्त ] बुरी तरह से आकान्त ;
   ( आचा )।
  दुप्परिअल्ल वि [ दे ] १ व्रशक्य ; ( दे ४, ४४ ; पात्र ;
   से ४, २६ ; ६, १८ ; गा १२२ )। २ द्विगुण, दुगुना ; ३
   श्रनभ्यस्त, श्रभ्यास-रहित ; ( दे ४, ४४ )।
<sup>/</sup> दुष्परिइअ वि [ दुष्परिचित ] अपरिचित ; (से१३, १३)।
 भ्रुप्परिच्चय देखो दुपरिच्चय ; ( उत ८)।
  दुप्परिणाम वि [ दुष्परिणाम ] जिसका परिणाम खराव हो,
    दुर्विपाक; (भवि)।
  ्दुप्परिमास वि [ दुष्परिमर्घ ] कष्ट-साध्य स्पर्श वाला ;
    (से ६, २४)।
  दुप्परियत्तण देखो दुप्परिवत्तण ; (तंदु )।
  दुप्परिल्लं वि [ दे ] दुराकष ; " आलिहिअ दुप्परिल्लं पि ऐइ
```

```
रगणं घणुं वाहो" (गा १२२)।
दुप्परिवत्तण वि [ दुष्परिवर्त्तन ] १ जिसका परिवर्तन
 दुःख से हो सके वह। २ न दुःख से पीके लौटना;
 (तंदु)।
दुष्पवंच पुं [ दुष्प्रपञ्च ] दुरु प्रपंच ; ( भिव )।
दुप्पवण पुं [दुष्पवन ] दुष्ट वायु ; ( भवि )।
दुप्पवेस वि [ दुष्प्रवेश ] जहाँ कष्ट से प्रवेश हो सके वह ;
 ( णाया १, १; पडम ४३, १२: स २४६ ; सुवा४४४) ।
 °तर वि [ °तर ] प्रवेश करने को अशक्य ; (पण्ह१, ३—
 पत्र ४१ )।
दुप्पसह पुं [ दुष्प्रसह ] पंचम त्रारे के अन्त में होने वाला
 एक जैन ब्राचार्य, एक भावी जैन सुरि ; ( उप ८०६ )।
दुप्परुस वि [ दुईशी ] जो मुश्किली से दिखलाया जा सके
 यह ; ( ठा ४, १ टी---पत २६६ )।
दुप्पहंस वि [ दुष्प्रध्यंस्य ] जिसका नारा कठिनाई से हो सके
 वह; ( गाया १, १८—पत्र २३६ )।
दुप्पहंस वि [ दुष्प्रभृष्य] अनेय, दुर्जय ; (गाया १, १८)।
दुष्पिड पुं [ दुष्पित् ] दुष्ट पिता ; ( सुपा ३८७ ; भवि) ।
दुष्पिच्छ देखो दुपैच्छ ; ( सुर २, १ ; सुपा ६२ )।
दुष्पिय वि [ दुष्प्रिय ] त्रप्रिय । °ठमास्ति वि [ °भाविन् ]
 श्रप्रिय-वक्ता ; ( सुपा ३१४ )।
दुष्पुत्त देखो दुपुत्तः (पउम १०४, ७२; भविः कुप्र ४०४)।
दुंष्पूर वि [दुष्पूर] जो कठिनाई से पूरा किया जा सके ;
 ( सं १२३·) .।
दुष्पेक्ख देखो दुपेच्छ ; ( सण )।
दुप्पेक्खणिज्ञ वि [दुष्प्रे क्षणीय] कव्ट से दर्शनीय; (नाट---
 वेणी २४)।
दुप्पेच्छ देखों दुपेच्छ; (महां )।
दुप्पोलिय देखो दुप्पउलिअ ; ( श्रा २० )।
दुफास भग)।
दुफास वि [ द्विस्तर्श ] स्निग्ध और शीत ग्रादि ग्रविरुद्ध दो
 स्पर्शी से युक्त ; (भग)।
दुव्वद्ध वि [ दुर्वद्ध ] खराव रीति से वँधा हुआ ; ( आचा
```

दुब्बल वि [ दुर्बल ] निर्वल. वल-हीन; ( विपा १,७; सुपा ६०३; प्रासु २३)। °पच्चविमत्त डुंन [°प्रत्यविमत्त्र] दुर्नल को मदद करने वाला ; ( ठा ६ )। दुव्वितिय वि [ दुर्वितिक ] दुर्वल, निर्वल ; ( भग १२, २)। "ापूसिमत्त पुं [ "पुण्यमित्र ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन ग्राचार्य; (ठा ७; ती ७)। दुन्युद्धि वि [दुर्चुद्धि ] १ दुष्ट युद्धि वाला, खराव नियत वाला ; (उप ७२८ ; सुपा ४४ ; ३७६ )। खराब बुद्धि, दुष्ट नियत ; ( श्रा १४ )। दुःबोह्ल पुं [ दे ] उपालम्भ, उलहना ; ( दे ४, ४२ )। दुञ्म° देखो दुह=दुह् । दुव्भग वि [ दुर्भग ] १ वसनसीव, अभागा ; २ अप्रिय, अनिष्ट ; ( पगह १, २ ; प्रासु १४३)। °णाम, °नाम न िनामन् ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से उपकार करने वाला भी लोगों को अप्रिय होता है ; (कम्म १ ; सम ६७) । "करा ह्वी [ "करा ] दुर्भग वनाने वाली विद्या-विशेष; (स्थ्रर,र)। दुव्भरणि स्त्री [ दुर्भरणि ] दुःख से निर्नाह ; "होउ य्रजणणी तेसिं दुव्भरसी पडउ तदुदरस्सावि'' ( सुपा ३७० )। दुक्भाव पुं [ दुर्भाव ] १ हेय पदार्थ ; (पउम ८६, ६६)। र असद्भाव, खराव असर; "पिसुणेण व जेण कश्रा दुव्भाकी" ( सुर ३, १६ )। दुन्भाव पुं [ द्विभाव ] विभाग, जुदाई ; ( सुर ३, १६ )। दुक्मासिय न [दुर्भाषित ] खराव वचन ; ( पउम ११८, ६७; पडि )। दुव्मि पुंन [ दुर्भि ] १ खराव गन्ध : ; ( सम ४१ )। अशुभ, खराव, अ-सुन्दर ; ( ठा १ ) । ३ वि. खराव गन्ध वाला, दुर्गनिध ; ( त्राचा )। "गंध्र [ "गन्ध्र ] पूर्वोक्त ही अर्थ ; (ठा १ ; आचा ; णाया १, १२ )। पुं [ °शब्द ] खराव शब्द ; ( खाया १, १२ )। दुन्भिक्ख पुंन [दुर्भिक्ष ] १ दुन्काल, अकाल, दृष्टि का श्रभाव; (सम ६०; सुपा ३५८); "त्रासन्ने रणरंगे, मूढे खंते तहेव दुव्भिक्खे। जस्स मुहं जोइज्जइ, सो पुरिसो महीयले विरलो" (रयण ३२)। २ भित्ताका अभाव; (ठा ४,२)। ३ वि जहां पर भित्ता न मित्त सके वह देश ब्रादि; (ठा३,१—पत्र ११८)। दुव्भिज्ज देखो दुव्भेज्ज ; ( परम ८०, ६ )। दुन्मूइ स्त्री [ दुर्भूति ] अ-शिव, अ-मंगल; ( वृह ३ )।

दुञ्मूय पुंन [ दुर्भूत ] १ तुक्त्शान करने वाला जनतु—टिट्टी वगैरः; ( भग ३, २ )। २ न. अशिव, अमंगल ; (जीव३)। दुक्सेज्ज वि [ दुर्भेद्य] तोड्ने को अशक्य ; (पि ८४; २८७ ; नाट---मुच्छ १३३ )। दुःसेय वि [ दुर्भेद ] ऊपर देखो ; ( राय )। दुभग देखो दुव्भग ; (नव १४)। दुभव न [ द्धिभव ] वर्तमान श्रीर श्रागामी जन्म; "दुभवहर्र-सज्जों ( श्रा २७ )। दुभारा पुं [ द्विभाग ] याधा, यर्घ ; ( भग ७, १ )। दुम सक [धवलय्] १ संफद करना। २ चृना श्रादि से पोतना । हुमइ ; ( हे ४, २४ ) । हुममु ; ( गा७४७) । वक्र--दुमंत ; ( कुमा )। दुम पुं[द्रुम] १ वृज्ञ, पेड़, गाछ ; (कुमा ; प्रासू ६ ; १४६)। र चमरेन्द्र के पदाति-सैन्य का एक अधिपति ; (टा ४, १---पत्र ३०२; इक )। ३ राजा श्रेणिक का एक पुल, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ले घनुतर देवलांक की गति प्राप्त की थी ; ( अनु २ )। ४ न एक देव-विमान ; (सम ३४ ) । °वंत न [ °कान्त ] एक विद्याधर-नगर ; (इव्रो °पत्त न [ °पत्र ] १ यृत्त की पती ; २ उत्तराध्ययन सूत्र की एक श्रध्ययन ;·( उत १० )। °पुप्फिया स्त्री [°पुप्पिका] दशवैकालिक स्त्र का पहला अध्ययन ; (दस १)। °राय पुं [ °राज ] उत्तम ऋच ; ( अ४, ४ )। °सेण पुं [°सेन] १ राजा श्रे णिक का एक पुत्र, जिसने भगवान महावीर के पास दीना लेकर अनुतर देवलोक में गति प्राप्त की थी ; (अनुर)। २ नववेँ वलदेव और वासुदेव के पूर्व-जन्म के धर्म-गुरु; (सम १४३ ; पडम२०, १७७ )। दुमंतय पुं [दे] केश-वन्ध, धिम्मल्ल ; (दे ४,४७)। दुमण न [धवलन ] चूना आदि से लेपन, सफेद करना ; (पगह २, ३)। दुमणी स्त्री दि ] सुधा, मकान आदि पोतने का श्वेत द्रव्य-विशेष ; (दे ४, ४४)। दुमत्त वि [द्विमात्र] दो मात्रा वाला स्वर-वर्ण; (हे१,६४) र् दुमासिय वि [द्वीमासिक] दो मास का, दो मास संवन्धी ; (सण)। दुमिअ वि [धविलित] चूना आदि से पोता हुआ, सफेद किया हुआ ; (गा ७४७ ; सुन्न २० )। दुमिल देखो दुम्मिल ; (पिंग)। दुमुह पुं [ द्विमुख ] एक राजिष ; ( उत्त ६ )।

दुमुह देखो दुम्पुह=दुर्मुख ; (पि ३४०)। दुमुहुत्त पुंन [ दुर्मूहूर्त ] खराव भुहूर्त, दुष्ट समय ; ( सुपा ; २३७ ) । दुमोक्ख वि [ दुर्मोक्ष ] जो दुःख से छोड़ा जा सके ; ( सूत्र ્ ૧, ૧૨ ) ા दुम्म देखो दूम=दावय्। दुम्मइ ; (भवि)। दुम्मेंति, ्दुम्मेसि ; (गा १७७ ; ३४०)। कर्म-—दुम्मिज्जइ ; (गा३२०)। दुम्मइ वि [ दुर्मति ] दुर्वु द्वि, दुष्ट वुद्धि वाला ; ( श्रा२७ ; चुपा २५१)। दुम्मइणी स्त्री [दे] मनाड़ालोर स्त्री; (दे४,४७; पड्)। दुम्मण वि [दुर्मनस् ] १ दुर्मना, खिन्न-मनस्क, उद्विप्र-चित्त, उदास : (विपा १, १; सुर ३, १४७ )। २ दीन, दीनता-युक्त ; ३ द्विष्ट, द्वेष-युक्त ; ( ठा ३, २—पत्र १३० )। दुम्मण ब्रक [ दुर्मनाय् ] उद्दिप्त होना, उदास होना । वक्त-दुम्मणाअंत, दुम्मणायमाण; ( नाट-महावी ६६, .मालती १२८ ; रयण ७६ )। ्दुम्मणिक्ष न [ दौर्मनस्य] उदासी, उद्देग; ( दस ६, ३ )। दुम्महिला स्री [ दुर्महिला ] दुष्ट स्री; (श्रोघ ४६४ टी)। दुम्माण पुं [ दुर्मान ] भूठा अभिमान, निन्दित गर्व ; (अच्चु **५४** ) । दुम्मार पुं [दुर्मार] विषम मार, भयङ्कर ताङ्न ; "दुन्मारेण मत्रो सोवि" ( श्रा १२ )। दुम्मारुय पुं [ दुर्मारुत ] दुष्ट पवन ; ( भवि ) । दुम्मिश्र वि [ दून ] उपतापित, पोड़ित ; ( गाण्य ; २२४ ; ४२३; भवि; काप्र ३०)। द्रिमिल स्रोन [दुर्मिल] छन्द-विशेष। स्री— °लां; . ( पिंग )। दुम्मृह देखो दुमुह=द्रिमुख ; ( महा )। दुम्मुह पुं [ दुर्मृख ] वलदेव का धारणी-देवी से उत्पन्न एक 🔪 पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीन्ना लेकर मुक्ति पाई -थीं, ( ग्रंत ३ ; पण्ह १, ४ )। दुम्मुह पुं [ दे ] मर्कट, वानर, वन्दर ; ( दे ४, ४४ )। दुस्मेह वि [ दुर्मेश्वस् ] दुर्वृद्धि, दुर्मति ; ( पगह १, ३ )। दुम्मोअ वि [ दुर्मीक ] दुःख से छोड़ाने योग्य ; ( अभि २४४ )। दुरइक्कम वि [ दुरतिक्रम] दुर्लघ्य, जिसका उल्लंघन दुःख-साध्य हो वह ; ( ब्राचा )।

दुरइक्कमणिज्ज वि [ दुरितक्रमणोय] अपर देखो; (साया ٩, ٤) ١ दुरंत वि [ दुरन्त ] १ जिसका परिणाम—विपाक खराव हो वह, जिसका पर्यन्त दुष्ट हो वह ; ( खाया १, ८ ; पएह १, ४—पत्र ६५; स ७५०; उवा )। २ जिसका विनाश कृष्ट-साध्य हो वह ; (तंदु )। र्दुरंदर वि [ दे ] दुःख से उत्तीर्ण ; ( दे ४, ४६ )। दुरक्ख वि [दुरक्ष ] जिसकी रज्ञा करना कठिन हो वह ; ( सुपा १४३ )। दुरक्खर वि [ दुरक्षर] परुप, कंग्रेर ( वचन ) ; ( भवि )। दुरग्गह पुं [ दुराग्रह ] कदाग्रह ; ( कुप्र ३७९ )। दुरज्भवसिय न [ दुरध्यवसित ] दुष्ट चिन्तन ; ( सुपा ३७७ )। दुरणुचर वि [ंदुरनुचर ] जिसका अनुष्ठान कठिनता से हो सके वह, दुष्कर ; "एसो जईषा धम्मो दुरणुचरो मंदसताण" ( सुर १४, ७५ ; ठा ४, १—पत्र २६६ ; याया १, १ )। दुरणुपाल वि [ दुरनुपाल ] जिसका पालन कप्ट-साध्य हो . वह; (उत्त २३)। दुरप्प पुं [दुरात्मन्] दुष्ट भ्रात्मा, दुर्जन ; ( उत्र ; महा 🜖 📗 दुरक्भास पुं [दुरभ्यास ] खराव ब्रादत ; (सुरा दुरिभ देखो दुन्भि ; ( अणु ; पउम २६,४०; १०२, ४४ ; पण्हर, ५ : आचा)। दुरभिगम वि [दुरभिगम ] १ जहां दुःख से गमन हो सके वह , फप्ट-गम्य ; (ठा २,४)। २ दुर्वोध, कप्ट से जो जाना जा सके ; (ंराज ) । दुरमञ्च पुं [ दुरमात्य ] दुष्ट मंत्री ; ( क्रुप्र २६१ )। दुरवगम वि [ दुरवगम ] दुर्वोध ; ( कुप्र ४८ )। दुरवगाह वि [ दुरवगाह ] दुब्प्रवेश, जहां प्रवेश करना फिटन हो वह ; (हें १, २६ ; सम १४४ )। दुरस वि [ दूरस ] खराव स्वाद वाला ; ( भग ; णाया १, १२ ; ठा ८ )। दुरसण पुं [ द्विरसन ] १ सर्प, साँप ; १ दुर्जन, दुष्ट मनुष्य ; ( सुपा ५६७ )। दुरिह देखो दुरिम ; ( उप ७२⊏ टी ; तंंदु ) । दुरहिगम देखो दुरिभगम ; ( सम १४४; विसे ६०६ )।

दुरहिगम्म वि [ दुरिभगस्य ] दुःख से जानने योग्य, दुर्वोधः; "अ्रत्थगई वि अ नयवायगहणलीणा दुरहिगम्मा" (सम्म 969)1 दुरहियास वि [ दुरध्यास, दुरियसह ] दुस्सह, जो कष्ट से सहन किया जा सके ; ( गाया १, १ ; त्राचा ; उप १०३१ टी ; स ६४७ )। दुराणण पुं [दुरानन ] विद्याधर वंश का एक राजा ; (पडम ४, ४४)। दुराणुवत्त वि [ दुरनुवर्त ] जिसका श्रनुवर्तन कप्ट-साध्य हो वह ; (वव ३)। दुराय न [ द्विरात्र ] दो रात ; ( ठा ४, २ ; कस )। दुरायार वि [दुराचार ] १ दुराचारी, दुष्ट श्राचरण वाला ; ( सुर २, १६३ ; १२, २२६ ; वेखी १७१ )। र पुं. दुष्ट त्रावरण ; ( भवि )। दुरायारि वि [ दुराचारिन् ] ऊपर देखो ; ( भवि )। दुराराह वि [ दुराराध ] जिसका आराधन दुःख से हो सके वह; (कप्प)। दुरारोह वि [ दुरारोह ] जिस पर दुःख से चढ़ा जा सके वह, दुरध्यास ; ( उत्त २३ ; गा ४६८ )। दुरालोअ पुं [ दे ] तिमिर, अन्धकार ; ( दे ४, ४६ )। दुरालोअ वि [दुरालोक] जो दुःख से देखा जा सके, देखने को त्राशक्य ; ( से ४, ८ ; कुमा )। दुरालीयण वि [ दुरालोकन ] जपर देखो ; "दुरालोयणो दुम्मुहो रत्तनेत्तो" (भवि)। दुरावह वि [ दुरावह ] दुर्घर, दुर्वह ; ( पउम ६८, ६ )। दुरास वि [ दुराश ] १ दुष्ट त्राशा वाला ; २ लराव इच्छा वाला; (भिव ; संदित १६ )। दुरासय वि [ दुराशय ] दुष्ट त्राशय वाला ; (सुपा १३१)। दुरासय वि [ दुराश्रय ] दुःख से जिसका ग्राश्रय किया जा सके वह, आश्रय करने को अशक्य; ( पणह १,३: उत्त १)। दुरासय वि [ दुरासद ] १ दुष्प्राप, दुर्लभ ; २ दुर्जय ; ३ दुःसह ; ( दस २, ६,; राज )। दुरिअ न [ दुरित ] पाप ; ( पात्र ; सुपा २४३ )। ्दुरिअ न [ दे ] दुत, शीघ्र, जल्दी ; ( षड् )। दुरिआरि स्त्री [ दुरितारि ] भगवान् संभवनाथ की शासन-देवी ; ( संति ६ )।

दुरिक्ख वि [ दुरोक्ष ] देखने को अशक्य ; ( कुमा ) । दुरुक्क वि दि ] थोड़ा पीसा हुया, ठीक २ नहीं पीसा हुआ; ( आचा २, १, ८ )। दुरुहुद्ल सक [ स्रम् ] १ श्रमण करना, घूमना । हुई चीज की खोज में घूमना। वक — दुरुहु ल्लंत; ( सुर १४, २१२ )। दुरुत्त न [ दुरुवत ] दुष्टोक्ति, दुष्ट वचन ; ( सार्घ १०१) । दुरुत्त वि [ द्विरुक्त ] १ दो वार कहा हुया, पुनरुक्त ; २ दो वार कहने योग्य ; (रंभा )। दुरुत्तर वि [ दुरुत्तर ] १ दुस्तर, दुर्लंघ्य ; ( सूत्र १, ३, २)। २ दुष्ट उत्तर, त्रयोग्य जवाय ; ( हे १, १४ )। दुरुत्तर वि [ द्वि-उत्तर ] दो से अधिक। °सय वि [°शततम] एक सौ दो वाँ, १०२ वाँ; (पडम १०२,२०४)। दुरुत्तार वि [ दुरुत्तार ] दुःख से पार करने योग्य ; ( सुपा २६७ )। दुरुद्धर वि [ दुरुद्धर ] जिसका उद्दार कठिनाई से हो वह ; (सुय १, २, २)। दुरुवणीय वि [ दुरुपनीत ] जिसका उपनय दूषित हो ऐसा ( उदाहरण ) ; ( दसनि १ )। दुरुवयार वि [ दुरुपचार ] जिसका उपचार कष्ट-साध्य हो वह; (तंदु)। दुरुव्वा स्रो [ दूर्वा ] तृषा-विशेष, दूव ; ( स १२४ ; उप ३95)। दुरुह सक [ आ+रुहु ] ग्रारूड़ होना, चड़ना। (पि ११५; १३६)। वक्ट—दुरुहमाण; ( य्राचा २, ३, १)। संक्र—दुरुहित्ता, दुरुहित्ताणं, दुरुहेता; (भग; महा; पि ५८३; ४८२)। दुरुद्ध वि [ आरुद्ध ] अधिरूड्, ऊपर चढ़ा हुआ ; ( णाया १, १ ; २, १; श्रीप )। दुरुत्र वि [ दूरूप ] खराव रूप वाला, कुडौल ; ( ठा ८ ; श्रा १६)। दुरूह देखो दुरुह। संक्र—दुरूहित्तु, दुरूहिया ; ( सुत्र १, ४,२,१४), ''जहा आसाविणिं नावं जाइयंधो दुरूहिया'' ( सुत्र १, १९,३० )। दुरुहण न [ आरोहण ] अधिरोहण, ऊपर चढ़ बैठना ; (स ४१)। दुरेह पुं [ द्विरेफ ] भ्रमर , भमरा ; ( पात्र ; हे १, ६४)। दुरोभर न [ दुरोदर ] ज्ञा, बृत ; ( पात्र ) ।

```
दुलंघ देखो दुवलंघ ; (भवि)।
दुलंभ देखो दुल्लंभ ; (भवि )।
दुलह वि [दुर्लम ] १ जिसकी प्राप्ति दुःख से हो सके वह ;
  ( कुमा ; गडड ; प्रास् १३४ )। २ पुं एक विशव -पुत्र ;
  (सुपा६१७)। देखो दुल्लह ।
दुलि पुंसी [दे] कन्छप, कडुग्रा; (दे ४, ४२; उप
  प्र १३४)।
दुल्ल न [दे] वहा, कपड़ा ; (दे ४, ४१)।
दुल्लंघ वि [ दुर्लङ्क ] जिसका उल्लंघन कठिनाई से हो
  सके वह, य-लंघनीय ; ( पउम १२, ३८ ; ४१ ; हेका
  ३१ ; सुर २, ७८ )।
दुल्लंभ वि [ दुर्लभ ] दुराप, दुष्प्राप्य ; ( उप प्र १३६ ;
  सुपा १६३; सण )।
दुरुलक्ख वि [ दुर्लक्ष ] १ दुर्विज्ञेय, जो दुःख है जाना
  जा सके, व्यतस्य ; ( से ८, ४ ; स ६६ ; वज्जा १३६ ;
              २ जो किंगिई से देखा जा सके;
  श्रा २८)।
  (कप्पु)।
्रदुल्लग्ग वि [ दे ] ग्र-घटमान, श्र-युक्त ; ( दे ४, ४३ )।
. दुल्लगा न [ दुर्लग्न ] हुष्ट लम्न, दुष्ट मुहूर्त ; ( मुद्रा २१४)।
दुल्लभ ) देखो दुल्लह ; "किं दुल्लभं जणो गुणगाही"
दुल्लम } (गा ६७६ ; निचू ११ )।
दुरलिअ वि [ दुर्ललित ] १ दुष्ट मादत वाला ; २ दुष्ट
  इच्छा वाला ; " विलसइ वेसाया गिहे विविद्दविलासेहिं दुल्ल-
 लियो", "कीलइ दुल्लियवालकीलाए" ( सुपा ४८ ६
  ३२८)। ३ व्यसनी, स्रादत वाला ;
  "धन्ना सा पुन्नुक्करिसनिम्मिया तिहुयणेवि तुह जणणी ।
  जीइ पसुत्रो सि तुमं दीणुद्धरणिक्करुल्ललिग्रो" (सुपा २१६)।
  ४ दुर्विदग्ध, दुःशिद्मित ; (पात्र )। ५ न- दुराशा,
 , हुर्लभ वस्तु की त्र्यभिलापा ; ( महानि ६ )।
दुल्लसिआ स्त्री [दे] दासी, नौकरानी ; (दे ४, ४६)।
दुल्लह वि [दुलंभ ] १ दुराप, जिसकी प्राप्ति किनाई से हो
 वह ; (स्वप्न ४६ ; कुमा ; जी ५० ; प्रासू ११ ; ४६ ;
  ४७)। २ विकम की ग्यारहर्वी शताब्दी का गुजरात का
  एक प्रसिद्ध राजा; (गु १०)। "राय पुं ["राज]
 वहो अर्थ ; (सार्थ ६६; कुप्र ४) । °लंभ वि [ °लम्भ ]
  जिसकी प्राप्ति दुःख से हो सके वह ; ( पउम ३४, ४७ ;
  सुर ४, २२६; वै ६८) ।
दुवई स्त्री [ दुपदी ] छन्द-विरोष ; ( स ७१ )।
```

दुवण न [ दावन ] उपताप, पोड़न ; ( पगह १, २ )। दुवणण } वि [ दुर्वर्ण ] खराव रूप वाला ; ( भग; ठा ८)। दुवय पुं [द्रुपद ] एक राजा, द्रीपदी का पिता ; ( खाया १, १६; उप ६४८ टी) ।°सुया हो [ °सुता ] पाएडव-पत्नी, द्रौपदी ; (उप ६४८ टी )। दुवयंगया स्त्री [द्रुपदाङ्कुजा] राजा दुपद की लड़की, द्रौपदी, पागडवों की पत्नी ; ( उप ६४८ टी ) । दुवयंगरुहा सी [द्रपदाङ्गरुहा] अपर देखो; (उप ६४८ डी)। दुवयण न [दुर्वचन] खराव वचन, दुष्ट उक्तिः; ( पडम ३४, 99)1 दुवयण न [ द्विवचन] दो का वोधक व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय, दो संख्या की वाचक विभक्ति ; ( हे १, ६४; ठा ३, ४— पत्र १५८)। दुवार ) देखो दुआर ; (हे २, ११२ ; प्रति ४१ ; सुपा द्वाराय∫ ४८७)। " एगदुवाराए " ( कस )। °पाल पुं िपाल] दरवान, प्रतीहार ; (सुर १, १३४ ; २, १४८)। °वाहा स्त्री [ °वाहा ] द्वार-भागः ( श्राचा २, १, ४ )। द्वारि वि [द्वारिन्] १ द्वार वाला । २ पुं, दरवान, प्रतीहार; " बहुपरिवारो पत्तो रायदुवारी तहिं वरुणो " ( सुपा २६४)। द्वारिअ वि [ द्वारिक] दरवाजा वाला; " अवंगुयदुवारिए" (कस)। दुवारिअ पुं [दौवारिक] दरवान, द्वारपाल; ( हे १, १६०; संनि ६ ; सुपा २६० )। दुवालस त्रिव [ द्वादशन् ] वारह, १२; ( कप ; कुमा)। °मुहत्तिअ वि [°मुहर्तिक] बारह मुहूर्ती का परिमाण वाला; (सम २२)। °विह वि [ °विध ] वारह प्रकार का ; (सम २१)। °हा व्य [°धा] वारह प्रकार ; ( सुर १४, ६१) । "वित्त न ["वर्त] वारह ब्रावर्त वाला वन्दन, प्रणाम-विशेष ; ( सम २१ )। दुवालसंग स्रीन [ द्वादशाङ्गो ] वारह जैन ग्रागम-प्रनथ, ब्राचारांग ब्रादि वारह सूत्र-प्रन्थ ; (सम १; हे १, २१४ )। स्री-"गी; (राज)। दुवालसंगि वि [द्वादशाङ्गिन् ] वारह ग्रंग-प्रन्यों का जान-कारः (कप्प)। दुवालसम वि [ द्वादश ] १ वारहवीं ; २ लगातार पाँच दिनों का उपवास ; ( भ्राचा ; ग्राया १, १; ठा ६; सग)। स्री-"मी; (ग्राया १, ६)।

दुविह ) पुं [ द्विपृष्ठ, द्विविष्टप ] १ भरत-चेत्र में इस द्विट्टु ∫ अवसिप णी काल में उत्पन्न द्वितोय अर्थ-चको राजा; ( सम १४८ टी; पडम ४, १४४ )। २भरत-दोत्र में उत्पन्न होने वाला ब्राठवाँ ब्रर्ध-चकी राजा, एक वासुदेव; (सम १४४)। दुविभज्ज वि [ दुविभज ] जिसका विभाग करना कठिन हो वह; (ठा ४, १—पत्र २६६)। दुविभन्व देखो दुन्विभन्ब ; ( ठा ४,१ टो )। दुवियङ्क वि [ दुर्विद्ग्य ] दुःशित्तित, जानकारी का भूठा श्रभिमान करने वाला ; ( उप प्र३३ टी )। दुवियप्प पुं [ दुर्विकरुप ] दुष्ट वितर्क ; ( भवि ) । दुविलय पुं [ दुविलक ] एक अनार्य देश ; " दुं ( ? दु ) विलय-लउसवुक्कस--'' ( पव २७४ )। दुविह वि [ द्विविध ] दो प्रकार का; ( हे १, ६४; नव ३)। दुचीस स्त्रीन [ द्वाविंशति ] वाईस, २२; (नव २०; षड् )। दुव्वण्ण ) देखो दुवण्णः (पउम ४१, १७; पण्ह १, ४ )। दुब्बन्न 🕽 दुव्यय न [ दुर्वात ] १ दुष्ट नियम । २ वि. दुष्ट व्रत करने वाला ; ३ व्रत-रहित, नियम-वर्जित; (ठा ४, ३; विपा १,१)। दुञ्चयण न [ दुवेचन ] दुष्ट उक्ति, खराव वचन ; ( १उम ३३, १०६ ; विसे ५२० ; उव ; गा २६० )। दुव्वल देखां दुव्यल ; ( महा ) । दुव्यसणान [दुव्यसना | खराव श्रादत, बुरी श्रादत: ( सुपा १८४ ; ४८६ ; भवि )। दुञ्वसु वि [ दुर्वसु ] त्रभन्य, खराव द्रव्य ; ( त्राचा )। °मुणि पुं [ °मुनि ] मुक्ति के लिए श्रयाग्य साधु; (श्राचा)। दुव्वह वि [ दुर्बह ] दुर्घर, जिसका वहन कठिनाई से हो सके वह ; (स १६२ ; सुर १, १४ )। दुव्वा देखो दुरुव्वा ; ( कुमा ; सुर १, १३८ )। दुव्वाइ वि [ दुर्वादिन् ] अप्रिय-वक्ता ; ( दसनि २ )। दुञ्वाय पुं [दुर्वाक् ] दुर्वचन, दुष्ट उक्ति ; "वयणेणिव दुव्वात्रो न य कायव्या परस्स पीडयरा" ( पडम १०३, १४३)। दुव्वाय पुं [ दुर्वात ] दुष्ट पवन ; ( गमि ४. )। दुन्वार वि [ दुर्वार ] दुः व स राकने याग्य, अवार्य ; (स १२, ६३; उप ६८६ टी; सुपा १९७; ४७१; ग्रमि ११६)। दुव्वारिअ देखो दुवारिअ=दौवारिक ; ( प्राप्र ) । ∕दुञ्चाली स्नी [ दे ] वृत्त-पंक्ति ; ( पात्र ) । ं ं दुव्वास पुं [दुर्वासस् ] एक ऋषिः ( श्रमि ११८ )।

दुज्विञ्च वि [ दुर्विवृत ] परिधान-वर्जित, नम ; ( ठा ४, २--पत्र ३१२ )। दुन्त्रिअ हु ) वि [ दुर्चिद्ग्यं ] ज्ञान का भूछा ग्रभिमान करने दुन्चिअद्ध 🕽 वाला, दुःशिन्तित ; ( पात्र ;ंगा ६४ ) । दुन्विज्ञाणय वि [ दुर्विज्ञे य ] दुःख से जानने को योग्य ; जानने का त्रशाक्य ; "यकुसलपरिगाममंदयुद्धिजणदुन्त्रि-जाग्रए'' ( पग्ह १, १ )। दुव्विडप्प वि [दुरर्ज ] दुः व म श्रर्जन करने यांग्य, कटिनाई से कमाने याग्य ; ( कुप्र २३८ ) । दुव्यिणीअ वि [ दुर्विनीत ] श्रविनीत, उद्धत ;ः ( पडम ६६, ३४; काल )। दुव्विण्णाय वि [ दुर्विज्ञात] श्रसत्य रीति से जाना हुशा ; (ग्राचा)। दुन्त्रिमज देखो दुविभज्ज ; ( राज )। दुन्त्रिभन्व वि [दुर्विभाव्य] दुर्लन्य, दुःख सं जिसकी ग्रा-लोचना हा सके वह ; ( ठा ४, १ टी--पत्र २६६ )। दुव्चिभाव वि [ दुर्चिभाव ] ऊपर देखा ; ( विसं )। दुञ्चिलसिय न [ दुर्विलसित ] १ स्वच्छन्दी विलास ; २ 🐧 निकृष्ट कार्य्य , जघन्य काम ; ( उप १३६ टी )। दुव्यिसह वि [दुर्विपह] अलन्त दुःसह, असहा ; ( गा १४८ ; सुर ३, १४४ ; १४, २१० )। दुव्विसोज्भ वि [ दुर्विशोध्य ] शुद्ध करने कं। त्रशक्य ; (पंचा १६)। दुव्विहिय वि [ दुर्विहित ] १ खराव रीति म किया हुआ ; "दुव्विहियवितासियं विहिण।" ( सुर ४, १४; ११, १४३)। २ श्र-सुविहित, श्र-यशस्वी ; ( श्राव ३ ) । दुञ्बोज्म वि [ दुर्वाह्य ] दुर्वह, दुःख स दाने याग्य ; ( से ३, ४; ४,४४; १३, ६३; वज्जा ३८)। दुव्योज्म वि [ दे ] दुर्घात्य, दुःख सं मारने याग्य; ( से ३, ধ)। दुसंकड न [ दुःसंकर ] विषम विपति ; ( भवि )। दुसंचर देखो दुस्संचर; ( भवि)। दुसन्नप्प वि [दुःसंज्ञाप्य] दुर्वोध्य ; ( ठा ३, ४— पत १६१)। दुसमदुसमा देखो दुस्समदुस्समा ; (भग ६, ७)। दुसमसुसमा देखो दुस्सम दुसमा ; ( ठा १ ) । 🦈

दुसमा देखो दुस्समा; (भग ६, ७; भवि )।

```
दुसह देखे दुस्मह; (६ १, ११४ ; सुर १२, १३७ ;
  1 ( 369
दुसाह वि [ युःसाध] दुःगान्य, कट-ताध्य ; ( पटम ⊏६,
दुसिक्कि वि [सुःशिक्षित ] सुर्विदल ; (पडम २४,
  २१ ) ।
दुसुमिण देले। दुस्तुमिणः (१७)।
दुनुस्त्रस्य न [ दे ] गने का आनूवन-विरोप; ( स ७६ )।
दुस्त सक [ हि.पू ] हैं १ करना । वह—दुस्समाण ; (सम
  9, 92, 22 ) 1
दुस्तउण न [ हु:शकुन ] प्रभगरून ; ( गमि २० )।
दुस्तंचर वि [दुस्तंचर] जहाँ द्वारा से जाया जा संक, दुर्गम;
 (स २३१ ; संचि ५७)।
दुस्तंचार वि [ दुस्तंचार] कार देती; ( व्रर १,६६ )।
हुस्संत पुं [ हुप्यन्त ] घन्द्रवंशीय एक राजा,
 का पति ; (पि ३२६)।
दुम्संबोह वि [ दुरुमंबोध ] दुवींध्यः ( प्राचा ) ।
दुर्भाज्य वि [ दुरुनाध्य ] रुक्त ; ( गुना न ; kee)।
दुस्तण्णप्य देवा दुसन्नप्प ; ( क्रा ४ )।
दुस्तत्त वि [ दु:सत्त्व ] हुरात्मा, हुष्ट जीव ; (पडम ८७,
 1 (3
दुस्सन्नप्य देखें दुसन्नप्प ; (कत )।
दुस्तमदुस्तमा सी [ दुष्यमदुष्यमा ] काल-विशेष, सर्वा-
 धन काल , मवपर्षिणों काल का छठ्याँ छौर उत्सर्पिणी काल
 का पहला आरा, इसमें सब पदार्थी के गुगों की सर्वोत्कृष्ट हानि
 होतो है, इसका परिमांग एक्कीय हजार वर्षी का है; (ठा १;
 ६; इक )।
दुस्तमसुसमा सी [ दुण्यमसुयमा ] वयालीत इजार कम
 एक काटाकाटि सागरे।पम का परिमाण वाला काल-विरोप,
 अवनर्षिणो काल का चतुर्व और उत्सर्षिणो काल का तीसरा
ग्रण ; (क्य ; इक )।
दुरुसमा स्त्री [ दुप्पमा ] १ दुन्ट काल । २ एक्कीस हजार
 वर्षी क परिमाण वाला काल-विशेष, अवसर्षिणी-काल का
 पाँचर्वा स्रोर उत्त्रिपणी काल का दूसरा स्नारा; (उप£४≒; दक)।
```

दुस्सर पुं [ दुःस्वर ] १ खराक ब्रावाज, फुल्पित काठ ; २

कर्म-विरोप, जिसके उदय से स्वर कर्ण-कर होता है ; ('कान्म

दुरसमाण देखां दुरस ।

```
१, २७; नव १४) । 'णाम, 'नाम न [ 'नामन् ] दुःस्वर
  का कारण-भूत कर्म ; (पंच ; सम ६०)।
दुस्सल वि [दुःशल ] दुर्विनीत, यविनीत ; ( वृह १ )।
 द्रस्सह वि [ दुस्सह ] जो दुःख से सहन हो सके, असहा ;
  (स्वम ७३ ; हे १, १३; ११४ ; पट् )।
दुस्सिहिय वि [ दुस्स इ ] दुःख से सहन किया हुया ; (सृय
  9,3, 9)1
दुरुसारनण वुं [दुःशासन ] दुर्वीधन का एक छोटा भाई,
  कौरव-विशेव ; ( चार १२; वेली ५०७ )।
दुस्साहड वि [ दुस्संहत ] दुःव स एक्षवित किया हुया ;
 " दुस्साहडं धर्मा हिञ्चा बहु संचिणिया रवं" (उत ७, ८ )।
दरुसाहिअ वि [दी:साधिक] दुःसाध्य कार्य का करने
  वाला ; (पि =४)।
द्खिसम्बन्ध वि [ दुःशिक्ष ] हुन्द शिक्षा वाला, दुःशिचित,
  द्विंद्ग्धः ( उप १४६ टी ; क्त्र २८३ )।
दुस्सिक्खिश्र वि [ दुःशिक्षित ] उत्तर देखेः, (गा ६०३)।
दुह्सिडजा सी [ दुःशय्या ] खरान शय्या ; ( दस 🖺 ) ।
द्रस्मिलिट्ट वि [दुःश्रिष्ट] कृत्सित श्लेप वाला; (पि १२६)।
दुस्सोल वि [दु:शील ] १ दुष्ट स्थभाव वाला ; २ व्यभि-
 चारी: (पगह १,१; सुपा ११०)। स्त्री-°ला;
 (पाय)।
दुस्सुनिण पुन [दुःस्चप्न ] हुए स्वप्न, राराव स्वप्न ; ( पण्ह
  १, २ ) ।
दुस्सुय न [दुःश्रुत ] १ हुए शास । २ वि. श्रुति-कह ;
 (पग्ह १, २)।
दुस्सेन्जा देखं। दुस्सिन्जा ; ( उव )।
दुह सक [दुह् ] दृहना, दूध निकालना।
                                           दुहेज्जह ;
 ( महा )। कर्म —दुहिज्जइ, दुव्भइ; ( हे ४, २४१ );
 भवि--दुहिहिइ, दुन्भिहिइ; (हे ४, २४१)।
दुह दंखां दोह = दंह ; ( राज )।
दृह देखा दुक्ख=दुःख ; ( हे २, ७२ ; प्रासू २६ ; २८ ;
 १६२)। °अ वि [ °द ] दु:ख देने वाला, दु:ख-जनक ;
 (सुपा ४३४)। °द्ध वि [ ° र्ति ] दु:ख से पीड़ित ; ( विपा
 १, १ ; सुपा ३३८ )। °द्दिय वि [°ार्तित ] दुःख से
 पीड़ित ; ( ग्रोप )। °ह युं [ °ार्थ ] नरक-स्थान ; ( स्र ग्र
 १, १, १)। °त्त देखो °ट्ट; (उप पृ ७६; ७२८ टी)।
 °फास पुं [ °स्पर्श ] दुःख-जनक स्पर्शः ( गाया १, १२)।
 °भागि वि [ °भागिन् ] दुःख में भागीदारः ( सुपा ४३१)।
```

मौत: °मच्चू पुं [°सृत्यु ] अपगृत्यु, अकाल ( सुर ८, ४३ )। °विवाग पुं [ °विपाक ] दुःख रूप °सिज्जा, °सेज्जा सी कर्म-फल; (विपा १, १)। [ °शय्या ] दु:ख-जनक शय्या ; ( ठा ४, ३ )। °ावह वि िवह दुःख-जनक ; ( पडम ८२, ६१ ; सुर ८, १६२ ; प्रासु १६६ )। दृह° देखो दुहा; (भग ८, ८)। दुहुअ वि [दे] चूर्णित, चूर चूर किया हुआ ; (दे ४, ४४ )। दुहुअ वि [ दुहत ] खराव रीति से मारा हुआ; ( श्राचा )। दुहुअ वि [ द्विहृत ] दों से मारा हुआ ; ( आचा )। दुहुअ देखो दुव्भग ; (षड् )। दृहुओं ब्र [ द्विधातस् ] दोनों तरफ से, उभय प्रकार से ; ( ब्राचा ; ठा ४, ३ ; कस; भग; पुष्फ ४७० ; श्रा २७ )। दुहंड वि [ द्विषण्ड ] दो स्कड़े वाला ; "किञ्चेव विवं ं (१ गो) दुइंडं "(रंभा)। दुह्र देखो दुव्भग ; (कम्म ३, ३)। दुहट्ट वि [ दुर्घेट्ट ] दुर्निरोध, दुर्वार ; ( णाथा १, ८ )। दुहण देखो दुञ्चणः ( पग्ह १, १—पत्र १८ )। दुहण पुं [ दुहण ] प्रहरण विशेष, "चम्मेद्रः इधणमोद्रियमोग्गरवर-फलिहजंतपत्थरदुहरातोगाकुवेगाी—'' (पगह १, ३—पत्र दुहण न [ दोहन ] दोह, दोहना; ( पण्ह १, २ )। दुह्व देखो दूहव ; (पि ३४० ; हे १, ११४ टी )। स्री-- °ची; (पि २३१)। दुहा अ [द्विधा ] दो प्रकार, दो तरफ, उभयथा ; (जी = ; प्रास् १४४ )। °इअ वि [ °कृत ] जिसके दो खण्ड किये गये हों वह ; ( प्राप्र ; कुमा )। दुहाकर सक [ द्विधा+क ] दो खाड करना। कर्म-दुहाइज्जइ, दुहाकिञ्जइ ; ( प्राप्र ; हे १, ६७ ) । वक्र— °कज्जमाण, °किज्जमाण ; (पि ५४७ ; ४३६)। संक - °काउं; ( महा )। दुहाच सक [ छिद् ] छेदना, छेदा करना, खरिडत करना। दुहावइ ; (हें ४, १२४ )। दुहाव सक [ दुःखय्] दुःखी करना, दुभाना ; ( प्रामा )। दुहावण वि [ दुःखन ] दुःखी करने वाला ; ( सण )।

दुहाविअ वि [ छिन्न ] खिण्डत ; ( पात्र ; कुमा )।

दुहाविअ वि [ दुःखित ] दुःखी किया हुत्रा ; ( गउड )।

दुहि वि [ दुःखिन् ] दुःखी, न्यथित, पीड़ित ; ( उप ६८६ टो )। स्त्री—°णी; (कुमा)। दुहिअ वि [ दुःखित ] पीड़ित, दुःख-युक्त ; ( हे २, १६४; वुमा ; महा )। दुहिल वि [दुग्ध ] जिसका दोहन किया गया हो वह ; (दे १, ७)। "दुज्रमत वि ["दोह्य ] एक वार दोहने पर फिर भी दोहने योग्य; फिर फिर दोहने योग्य; (द १, ७; ४, ४६ )। दुहिया स्री [दुहित् ] लड़की, पुत्री ; ( सुपा १०६ ; हे ३, ३४)। °दइअ पुं [ 'द्यित ] जामाता : ( सुपा ४५७ ) दुहिण वुं [ दुहिण ] ब्रह्मा, चतुर्मुख ; "श्रवि दुहिणप्पमुहेहिं श्राणती तुह श्रलंघिणज्जपहावां' ( श्रच्चु १६ )। दुहित्त पुं [दौहित्र] लड़की का लड़का; (उप पृ ७४)। दुहित्तिया स्री [ दौहित्रिका ] लड़की की लड़की ; ( उप व ७४ ) । दुहिल वि [दुहिल ] दोही, दोह करने वाला ; (विसे ६६६ ही )। दू सक [दू] १ उपताप करना। २ काटना । "दुज्जंतु उच्छू " (पएह १,२ )। दूअ पुं [ दूत ] दूत, संदेश-हारक ; ( पात्र ; पडम ४३, ४३; ४६ )। दूआ देखो घूआ 🖟 ( षड् ) । दूइ° देखो दूई। 'पलासय न [ 'पलाशक] एक चैस ; ( ভ্রম )। दूइज्ज सक [द्व] गमन करना, विहरना, जाना । दूइज्जइ ; ( आचा )। वक्र-दूइउजंत, दूइउजमाण ; ( श्रीप ; णाया १, १; भग ; आचा; महा)। हेक - दूइज्जित्तए; (कस्)। दूइत्त न [ दूतीत्व ] दूती का कार्य, दूतीपन; ( पउम ५३, 84)1 दूई स्त्री [दूती ] १ दत के काम में नियुक्त की हुई हुई!, समाचार-हारिगी, कुटनी ; (हे४, ३६७) । २ जैन साधुर्खो के लिये भित्ता का एक दोष ; ( ठा ३, ४—पत्र १६६ )। °पिंड पुं [ °पिण्ड ] समाचार पहुँ चाने से मिली हुई भिन्ता ; ( आचा २, १, ६)। देखो दूइ°। दूण नि [द्न] हैरान किया हुआ; "हा पियनयंस दूढो (? गो). मए तुमं ' (स ७६३)।

दूण पुं [ दे ] हस्ती, हाथी ; ( दे ४, ४४ ; षड् )। दूण ( अप ) देखो दुउण ; ( पिंग )। दूणावेढ वि [ दे ] १ अशक्य ; २ तङ्ग्ग, तलाव ; (ँर्द ४, ₹£)1 दूभ त्रक [दुःखयू ] दूभना, दुःखित होना । ''तम्हा पुतोवि दूभिजा पहिंसिज्ज व दुज्जियो।" ( श्रा १२ )। दूभग देखो दुञ्भग ; ( गाया १, १६—पत्र १९६ )। दूभग्ग न [ दौर्भाग्य ] दुष्ट भाग्य, खराव नसीव ; ( उप पृ 39)1 दूम सक [दू , दावयू ] परिताप करना, संताप करना । दूसई, दूसेइ ; ( सुपा 🖙 ; प्राप्र; हे ४, २३ ) । कर्म—दूसिञ्जइ ; (भवि)। वक्र--द्रमेंतः; (से१०,६३)। कनक्र--दूमिज्जंत ; (सुपा २६६ )। दूम देखो दुम=धवलयु ; ( हे ४, २४ )। टूमक 🔎 वि [ दावक ] उपताप-जनक, पीड़ा-जनक ; (पगह १,३;राज)। दूमग ∫ दूरमुण न [ द्वन, दावन ] परिताप, पीड़न; ( पण्ह१, १)। दूर्रिण न [ धवलन ] सफेद करना ; ( वन ४ )। दूमण देखो दुम्मण=दुर्मनस् ; (स्थ १, २, २)। **दूमणाइअ** वि [ **दुर्मनायित** ] जो उदास हुन्ना हो, उद्दिश-मनस्क ; ( नाद--मालती ६६ )। दूमिअ वि [ दून, दावित ] संतापित, पीड़ित; ( सुपा १० ; 933; 330)1 दूमिअ वि [ धवलित ] सफेद किया हुआ ; (हे ४, २४ ; कप्प )। दूयाकार न [दे] कला विशेष ; (स ६०३)। 🔀 दूर न [ दूर] १ अ-निकट, अ-समीप; "रुसेव जस्स किती गया दूरं" ( कुमा )। २ अतिशय, अत्यन्त ; "दूरमहरं डसंते" (कुमा)। ३ वि. दूर-स्थित, ग्रसमीप-वर्ती; (सूत्र्य, २, २)। ४ व्यवहित, अन्तरित; ( गउड )। °ग वि [ °ग ] दूर-वर्ती, ्रिय-समीपस्थ; ( उप ६४८ टी; कुमा )। °गइ, °गइअ वि ["गतिक ] १ दूर जाने वाला ; २ सौधर्म आदि देवलोक में उत्पन्न होने वाला ; ( ठा ८ )। °तराग वि [ °तर] ग्रसन्त दूर ; (पराण १७ )। °त्थ वि [ °स्थ ] दूर-स्थित, दूरवर्ती ; (कुमा )। "भविय पुं [ "भव्य ] दीर्घ काल में मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यता वाला जीव ; ( उप ७२८ टी)। °य देखो °ग; (सूत्र १, ४, २)। [ °वर्तिन ] दूर में रहने वाला; (पि ६४ )। "ालइय वि

[ "लियक ] मुक्ति-गामो; (ग्राचा ) "लिय पुं [ "लिय] १ दूर-स्थित आश्रयः २ मोत्तः, ३ मुक्ति का मार्गः (श्राचा) । दूरंगइअ देखो दूर-गइअ ; ( ग्रोप )। दूरंतरिअ वि [दूरान्तरित] अत्यन्त-व्यवहितः (गा६ १८)। दूराय सक [दूराय्] दूर-स्थित की तरह मालूम होना, दूरवर्ती मालुम पड़ना । वक् -- दूरायमाण ; ( गडड )। दूरोकय वि [दूरीकृत] दूर किया हुआ; ( शा २८) दूरीहूअ वि दूरीभू दुरुख्ल वि [दुरवत् ] दूर-स्थित, दूर-वर्ती; (श्राव ४)। दूलह देखो दुल्लह ; ( संन्नि १७ )। दूस अक [ दुष् ] दृषित होना, विकृत होना । दूसई; ( हे ४ , २३५; संचि ३६ )। दूस सक [दूषयू] दोषित करना, दूषण लगाना। दूसइ; (भनि), दसेइ ; ( वृह ४ )∶। दूस न दूष्यी १ वस्र, कपड़ा; (सम १४१; कप्प)। २ तंबू, पट-कुटी; (दे १, २८)। °गणि पुं [°गणिम्] एक जैन ब्राचार्य ; ( गांदि )। °मित्त पुं [°मित्र] मौर्यवंश के नाश होने पर पाटलिपुत्र में अभिषित्रत एक राजा; (राज )। हर न िगृह तंबू, पट-कुटी; (स २६७)। दूसअ वि [दूषक] दोष प्रकट करने वाला; (वज्जा ६८ ) । दूसग वि [दूषक] दूषित करने वाला; (सुपा२७४; सं१२४)। दूसण न [दूषण] १ दोष, अपराध; २ कलङ्क, दाग; (तंदु)। ३ पुं रावण की मौसी का लड़का; (पडम१६, २४)। ४ वि दृषित करने वाला ; (स ५२८)। दुसम वि [दु:पम] १ खराव, दुष्ट; २ पुं. काल-विशेष, पाँचवाँ त्रारा; "दूसमे काले" (सिंद्र १४९)। "दूसमा देखो दुस्समदुस्समा ; ( सम ३६ ; ठा १ ; ६ )। °सुसमा देखो दुस्समसुसमा ; ( ठा २, ३ ; सम ६४ )। दूममा देखो दुस्समा ; (सम३६ ; उप८३३टी ; सं३४)। दूसर देखो दुस्सर ; (राज)। दुसल वि दि] दुर्भग, अभागा; (दे ५, ४३; पड् )। दूसह देखो दुस्सह ; ( हे १, १३ ; ११४ )। दुसहणोअ वि [ दुस्सहनीय ] दुःसह, ग्रसहा ; (पि४७१)। दूसासण देखो दुस्सासण ; (हे १, ४३)। दुस्ति पुं [दूषिन्] नपुंसक का एक भेद; "दोसुनि वेएस सज्जए दूसी" (बृह ४)।

```
दूसिअ वि [ दूपित ] १ दूपग-युक्त, फलङ्क-युक्त; (महा;
          भवि )। २ पुं एक प्रकार का नपुंसक ; ( बृह ४ )।
        दूरिया सी [दूपिका] श्रॉख का मेल ; (कुमा)।
        दूसुमिण देखां दुस्सुमिण ; ( कुमा )।
        दूहअ वि [ दुःखक ] दुःख-जनक ; "त्रसईगां दूह्यो चंदो"
         (वज्जा ६८)।
       दूहह वि [ दे ] लज्जा से उद्विम ; (दे ४,४=)।
       दूहल वि [ दे ] दुर्भग, मन्द-भाग्य ; ( दे ४, ४३ )।
       दूहव देखां दुव्मग ; (हे १, ११४;१६२; कुमा ; सुपा
        १६७ ; भवि )।
      दूहिविअ वि [दुःखित ] दुःखी किया हुआ, दूसाया हुआ;
       "िकं केणिव दूहविया" ( कुम्मा १२ )।
      दूहिअ वि [दु:खित ] दुःख-युक्त ; (हे १, १३ ; संचि
       90)1
     दे य इन अर्थों का सूचक अव्यय ; १ संमुख-करण ; २
      सखी को श्रामन्त्रण ; (हे २, १६२)।
     देश देखो देव ; ( मुद्रा १६१; चंड )।
    देअर देखो दिअर ; ( कुमा ; काप्र २२४ ; महा )।
    देअराणी स्त्री [देवरपत्नी ] देवरानी , पति के छंटि भाई
     की वहु; (दे १, ११)।
    देई देखो देवो ; ( नाट-उत्त १८ )।
    देंडल न [ देवकुल ] देव-मन्दिर ; ( हे १, २७१ ; कुमा )।
     °णाह पुं [°नाथ ] मन्दिर का स्वामी ; (षड् ) । °वाडय
    पुंन [ °पाटक ) मेवाड़ का एक गाँव ; "देउलवाडयपतं
    तुङ्गसीलं च अङ्गह्महम्बं'' ( वज्जा १९६ )।
  देउलिअ वि [ दैवकु रिक ] देव स्थान का परिपालक ;
   ( ब्रोव ४० मा )।
  देउलिआ स्री [देवकुलिका] छोटा देव-स्थान ; ( उप पृ
   ३६६ ; ३२० टी )।
 देंत देखो दा=दा।
 देक्ख सक [ द्वरा् ] देखना, अवलोकन करना । देक्खइ ;
  (हे ४, १८१)। वकु-देवखंत ; (असि १४१)।
  संक्र—देक्खिः ; ( श्रमि १६६ )।
देक्खालिअ वि [ दर्शित ] दिखाया हुया, वतलाया हुया ;
  ( सर १, १६२ )।
देख ( अप ) देखो देक्खा दिखा ; ( भवि ) ।
दें हे देखों दिह = दृष्ट ; ( प्रति ४० )।
देणण देखो दइणण ; (गाया १,१—पल ३३)।
```

```
देपाळ पुं [ देवपाळ ] एक मंत्री का नाम ; ( ती २ )।
       देप्प देखां दिप्प=दीप् । वक् -देप्पमाणः ( कुप्र ३४४ )।
                  देखां दा = दा।
       देयमाण
      देर देखां दार = द्वारं; (हे १, ७६; २, १७२; दे ६,
        990)1
      दैव उभ [दिव्] १ जीतने की इच्छा करना।
       करना। ३ न्यवहार करना।
                                  ४ चाह्ना ।
      करना। ६ य्रव्यक्त शब्द करना। ७ हिंसा करना। देवइ ;
       (संचि ३३)।
     दैव पुन [देव] १ अमर, सुर, देवता; "देवाणि, देवा" (हे १,
      रे४; जी १६; प्रासू ⊏६)। २ मेघ; ३ व्याकारा; ४
      राजा, नरपति ; "तहेव मेहं व नहं व माणवं न देव देवित
     गिरं वएजा" (दस ७, ४२; भास ६६)। ४ पुं. पर-
     मेश्वर, देवाधिदेव ; ( भग १२, ६ ; इंस १ ; सुपा १३ )।
     ६ साधु, मुनि, ऋवि ; (भग १२, ६)। ७ द्वीप-विरोप ;
     ८ समुद्र-विशेष ; (पगण ११)। ६ स्वामी, नायक्, ;
    ( आचू ४ )। १० पूज्य, पूजनीय ; ( पंचा १ )। °उन्न
    वि [ °उप्त ] देव से वाया हुआ ; २ देव-कृत ; ''देवडते
    अयं लोएं" (सूत्र १, १, ३)। °उत्त वि [ °गुप्त ]
    १ देव से रिचत; (सूत्र १, १, ३)। २ ऐरवत चेल के एक
    भावी जिनदेव; (स १५४)। °उत्त पुं [ °पुत्र ]
   देव-पुत ; ( सूत्र १, १, ३ )। °उल न [ °कुल ] देव-
   यह, देव-मन्दिर ; ( हे १, २७१; सुपा २०१ )। °उल्लिया
  स्त्री [°कुलिका] देहरी, छोटा देव-मन्दिर ; ( कुप्र १४४ )।
   °कन्ना स्त्री [°कन्या] देव-पुत्री; (णाया १,८)। °कहक-
  हय वुं [°कहकहक] देवताओं का कोलाहल; (जीव ३)।
  °िकिब्विस पुं [ °िकिब्विप ] चागडाल-स्थानीय देव-जाति ;
  (ठा ४, ४)। °िकव्विसिय पुं [ °िकव्विषिक ] एक
  अधम देव-जाति ; (भग ६, ३३)। °क्ति ज्विसोया स्त्री
 [ °किल्विषीया ] देखो दैविकिन्विसिया; ( वृह १ ) /
 °कुरा .स्रो [ °कुरा ] त्तेल-विशेष, वर्ष-विशेष ; (इक )
 °कुरु पुं [ °कुरु ] वही अर्थ ; ( पएह १, ४ ; सम ७० ;
 इक)। °कुल देखो °उल; (पि १६८; कप्प)।
 °कुलिय पुं [ °कुलिक ] प्जारी ; ( श्रावम)। °कुलिया
देखो °उलिआ ; (कुप्र १४४)। °गइ स्री [ °गित ] देव-
योनि ; ( ठा ४, ३ )। °गणिया स्त्री [ °गणिका ] देव-
वेस्या, अप्सरा ; ( गाया १, १६ )। 'गिह न [ 'गृह ]
```

देव-मन्दिर ; ( सुवा १३ ; ३४८ ) । "गुत्त पुं [ "गुव्त ] १ एक परित्राजक का नाम ; ( श्रीप )। २ एक भावी जिनदेव ; (तित्य)। "संदुषुं ["चन्द्र] एक जैन Jउपासक का नाम ; ( सुपा ६३२ )। २ सुप्रसिद्ध श्री हेम-िचन्द्राचार्य के गुरू का नाम; (कुप्र १६)। °चय वि [° र्चिक] १ देव की पूजा करने वाला; २ पुं. मन्दिर का पूजारी; (कुप्र ४४१; तो ११)। °च्छंद्ग न [ °च्छन्द्क ] जिनदेव का श्रासन ; ( जीव ३ ; राय )। °जस पुं ियशस् । एक जैन मुनि ; ( यंत ३ ; सुपा ३४२)। °जाण न [ °यान ] देव का वाहन ; (पंचा २) ! °जिण पुं [ °जिन ] एक भावी जिनदेव का नाम ; (पव ७)। °ड्डि देखो देविड्डि; (ठा ३, ३; राज)। °णाअअ पुं [ °नायक ] वहो अर्थ ; ( अञ्चु ३७ )। °णाह पुं [ °नाथ ] १ इन्द्र । २ परमेश्वर, परमात्मा ; ( अच्चु ६७)। °तम न [ °तमस् ] एक प्रकार का अन्धकार ; ( ठा ४, २ )। °त्थुइ, °थुइ स्री [ °स्तुति ] देव का गुणानुवाद; (प्राप्त )। °दत्त पुं [ °दत्त ] व्यक्ति-वाचक नाम ; ( उत्त ६ ; पिंड ; पि ४६६ )। <sup>°</sup>दत्ता स्ती ्रि°द्त्ता वियक्ति-बाचक नाम ; (विषा १,१; ठा १०)। °द्व्य न [ °द्व्व्य] देव-संवन्धो द्रव्य ; ( कम्म १, १६)। °दार न [ °द्वार ] देव-ग्रह विशेष का पूर्वीय द्वार, सिद्धा-,यतन का एक द्वार ; (ठा ४, २)। °दारु पुं [ °दारु ] दृत्त-विशेष, देवदार का पेड़; (पडम १३, ७६)। ंदाळो स्त्री [ ंदाळो ] वनस्पति-विशेष, रोहियाो ; ( पगण १५—पत्र ५३०)। °दिवण, °दिन्न पुं [°दत्त] व्यक्ति-वावक नाम, एक सार्थवाह-पुत्र; (राज; णाया १,२ — पत्र ८३ ) i °दीव पुं [°द्वोप ] द्वोप-विशेष ; ( जीव ३)। °दूसन[°दूष्य] देवता का वस्न, दिञ्य वस्न; (जीव ३)। "देव पुं ["देव ] १ परमेश्वर, परमात्मा ; ( सुपा ४०० )। २ इन्द्र, देवों का स्वामी ; ( आचू ४ )। °नष्टिआ स्त्री [ °निर्तिका ] नाचने वाली देवी, देव-नटी ; ु( ब्रजि ३१ )। °नयरी स्त्री [ °नगरी ] अमरावती, स्वर्ग-पुरी; (पडम ३२,३४)। °पडिक्खोभ पुं [°प्रतिक्षोभ] तमस्काय, अन्यकार; (भग ६, ४)। °पछिअखोभ देखो °पडिक्खोभ; ( भग ६,४ )। °पव्चय बुं [°पर्वत] पर्वत-विशेषः; (ठा २,३---पत्र ८०)। °प्पसाय पुं [°प्रसाद] राजा कुमारपाल के पितामह का नाम; (कुप्र-४)। °फलिह वुं [ °परिच ] तमस्काय, अन्धकार ; ( भग ६, ४ )। भह

पुं [ °भद्र ] १ देव-द्वीप का अधिष्ठाता देव ; ( जीव ३ )। २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ; (सार्घ ८३)। °भूमि स्रो [ °भूमि ] १ स्त्रर्ग, देवलोक ; २ मरण; मृत्यु ; " श्रह अन्नयः य सिद्धो थिरदेवो देवभूमिमण्यपतो " ( सुपा ५८२)। भहाभद्द पुं [ भहाभद्र ] देव-द्वीप का अधिष्ठाता देव; (जो ३ । °महावर पुं [ °महावर ] देव-नामक समुद्र का अधिष्ठायक देव-विरोव ; ( जोव ३ ; इक) । °रइ पुं [°रित] एक राजा ; ( भत्त १२२ )। "रक्ख पुं [ "रक्ष ] राचित-वंशीय एक राज-कुमार; (पउम ४, १६६)। °रण्णा न [°ारण्य]तमःकाय, ब्रन्थकार; (ठा ४,२)। °रमण नं [°रमण] १ सौभाञ्जनो नगरी का एक उद्यान; (विपा १, ४)। २ रावण का एक उद्यान; (पडम ४६,१४)। °राय पुं [°राज] इन्द्र : ( पउम २, ३८; ४६, ३६ )। °रिस्ति वुं [°ऋवि] नारद मुनि ; ( पडम ११, ६८ ; ७८, १० )। °स्रोक्ष, °ळोग युं [ °ळोक ] १ स्वर्ग; ( भग; खाया १, ४; सुपा ६१५; श्रा १६)। २ देव-जाति; "कड्विहा ग्रां भंते देवलोगा पराणता ? गोयमा चडव्विहा देवलोगा पराणता, तं जहा-भन्णवासी, वाणमंतरा, जोइतिया, वेमाणिया" ( भग ४, ६) । °छोगगमण न [°छोकगमन ] स्वर्ग में उत्पत्ति; ं पात्रोवगमणाइं देवजोगगमणाइं सुकुलपच्चायाया पुणो वोहिलाभा " ( सम १४२ )। "वर पुं [ "वर] देव-नामक समुद्र का अधिष्ठायक एक देव; (जीव ३)। °वह स्त्री [ °व्यू ] देवाङ्गना, देवो ; ( श्रजि ३० )। ' श्रंणत्ति स्त्री [ °संइप्ति ] १ देव-कृत प्रतिवोध; २ देवता के प्रतिवो-ध से ली हुई दीचा; (ठा १०--पत्र ४७३)। °संणिवाय षुं [°सन्निपातं ] १ देव-समागम ; ( ठा ३,१ )। २ · देव-समूह ; ३ देवों को भीड़ ; ( राय ) । °स्तम्म पुं [ °श-मेन् ] १ इस नाम का एक ब्राह्मण ; ( महा )। २ ऐरवन न्नेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; (सम १५३)। °साछ न [ °शास्त्र ] एक नगर का नाम; (उप ७६८ टी )। °स्ंुंद्रो स्री [ °सुन्द्री] देवाङ्गना, देवी ; ( अजि २८ )। °सुय देखो °स्सुय ; (पव ७)। °सेण पुं [ °सेन ] १ शतः द्वार नगर का एक राजा जिसका दूसरा नाम महापन्न था; (ठा ६---पत्र ४५६)। २ ऐरवत चेत के एक जिनदेव ; (पत ७)। ३ भरत-दोत्र के एक भावी जिनदेव के पूर्व भन का नाम; (ती १९)। ४ भगवान् नेमिनाथ का एक शिष्य, एक अन्तकृद् मुनिः (अंत)। रस न [ रच]देव-द्रव्य, जिनमन्दिर-संवन्धी धन ; ( पंचा ४)। 'स्सुय पुं [ 'श्रुत ] भरतज्ञेल

के छउने भावी जिन-देव ; ( सम १४३ )। 'हर न ['गृह ] देव-मन्दिर ; ( उप ४११ )। "इदेव पुं [ "तिदेव ] ग्रहन देव, जिन भगवान ; (भग १२, ६)। °ाणंद पुं (°ानन्द्) ऐरवत चेत में आगामी उत्पर्धिणो काल में उत्पन्न होने वाले चौवीसवेँ जिनदेव ; (सम १४४) । "ाणंदा स्त्री िनन्दा ] १ भगवान महावीर की प्रथम माता ; ( त्राचा २, ११, १)। २ पन की पनरहवीँ रात्रिका नाम ; (कप्प)। "णुप्पिय पुं [ "ानुप्रिय ] भद्र, महाशय, महानुभाव, सरल-प्रकृति; ( भ्रौप; विषा १,१; महा )। "यिग्अ पुं ["चायँ] एक सुप्रसिद्ध जैन ब्राचार्य; (गु ७)। "रिण्ण देखा "रिण्ण ; (भग ६, ४)। २ देवों का को ग्र-स्थान ; (जो ६)। ीलय पुंन [ीलय ] स्वर्ग; ( उप २६४ टो ) । शहिदेव पुं [ शिधिदेव ] परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव ; ( सम ४३; सं १)। शहिवइ पुं शिविपति ] इन्द्र, देव-नायक ;(सूत्र 9, € ) 1 देव देखो दइव ; ( उप ३४६ टो ; महा; हे १, १४३ टि)। **°न्तु** वि [°ज्ञ] जं।तिष-शास्त्र का जानकार; ( सुपा २०१ ) । °पर वि [°पर] भाग्य पर हो श्रद्धा रखने वाला ; ( षड् )। देवई स्त्री [देवको ] श्रीकृत्य का माता, त्रागामो उत्सर्पिकी काल में होने वाले एक तोथंकर-देव का र्रा भव ; ( पडम २०, १८४ ; सम १४२ ; १४४ ) । देखा देवकी । देवउण्फ न [दे ] पक्व पुष्प, पका हुआ फूल ; (दे ४, ४९)। देवं देखो दा=दा। दैवंग न [दे्दिन्याङ्ग] देवदृज्य वंख्न ; / उप ७३८)। देवंघगार पुं [ देवान्धकार ] तिमिर-निचय ; ( ठा ४,२)। दैविकिब्बिस पुं [दैविकिल्बिष ] एक अधम देव-जाति; ( ठा ४, ४--पत २७४ )। देविषाव्यिसया स्री [देविकित्विषिको ]भावना-विशेष, जो अधम देव-योनि में उत्पत्ति का कारण है ; ( ठा ४, ४ )। दैवको देखो दैवई। °णंदण पुं [°नन्दन। श्रीकृष्ण; (वेगी 953 )1. देतय न [देवतः] देव, देवता ; ( सुपा १४७ )। देवय देखो देव=देव ; ( महा; गाया १, १८ )। देवया स्त्री [ देवता ] १ देव, ग्रमरः ( ग्रमि ११७ ; त्रणु)।

२ परमेश्वर, परमात्मा ; ( पंचा १ )।

देवराणी देखो देअराणी; (दे १, ४१)।

देवर देखो दिखर; (हे १, १८६; सुपा ४८१)।

देवसिअ वि दिवसिक ] दिवस-संवन्धी; ( श्रोघ ६२६ ; ६३६ ; सुपा ४१६ )। देवसिआ स्त्री [देवसिका] एक पतित्रता स्त्री, जिसका दूसरा नाम देवसेना था ; (पुण्फ ६७)। देविंद पुं [देवेन्द्र] १ देवों का स्वामी, इन्द्र ; (हे ३, १६२; गाया १, ८; प्रास १०७)। २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार; (भाव २१)। °सूरि पुं [ °सूरि ] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीर ग्रन्थकार ; ( कम्म ३, २४ ) । दैविड्डि स्री [ दैवर्द्धि ] १ देव का वैभव; २ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन त्राचार्य ग्रीर ग्रन्थकार : ( कप्प )। देविय वि दिविक देव-संवन्धी ; (सुर ४, २३६)। देवो स्रो [देवी ] १ देव-स्री ; (पंचा २)। २ रानी, राज-पत्नी ; (विपा १, १; ४)। ३ दुर्गा, पार्घती ; (कप्यू)। ४ सातर्वे चक्रवर्ती श्रीर श्रठारहर्वे जिन-देव की माता: (सम १५१; १५२)। ५ दशर्वे चकत्रतीं की श्रय-महिषी ; (सम १५२)। ६ एक विद्याधर-कन्या ; (पउम ६, ४)। देवीकय वि [देवीकृत ] देव वनाया हुत्रा; "त्रणिमिसण्ज्री-णो सम्रलो जीए देवीकम्रो लोम्रो" ( गा ४६२ )। देवुक्कलिआ स्री [देवोत्कलिका ] देवों की ठउ, देवों की भोड़; ( ठा ४, ३ )। देवेसर वुं [ देवेश्वर ] इन्द्र, देवों का राजा ; ( कुमा )। देवोद् पुं [देवोद्] समुद्र-विशेष ; (जीव ३ ; इक )। देवोववाय पुं [ देवोपपात ] भरतन्नेत्र में त्रागामी उत्सर्पि-गी काल में होने वाले तेईसवें जिन-देव ; (सम १५४)। देव्व देखो दिव्व=दिव्य ; ( उप ६८६ टी ) । दैञ्च देखो दइच ; ( गा १३२ ; महा ; सुर ११, ४ ; ग्रमि ११७), "एसो य देव्वो गाम अगाराहणीओ विगएण" (स १२८)। °ज्जा, °ण्णा, °ण्णु वि [°ज्ञा] जोतिषी, ज्योतिष-शास्त्र को जानने वाला ; ( षड् : कप्पु )। देस सक [देशयू] १ कहना, उपदेश देना । २ वतलाना । वक् --देसयंत ; ( सुपा ४८४ ; सुर १४, २४८ ) 🍕 संक्र-देसिता; (हे १, ८८)। देस पुं [देश ] १ श्रंश, भाग ; ( ठा २, २ ; कप्प ) । २ देश, जनपद ; ( ठा ४, ३ ; कप्य ; प्रासु ४२ )। त्रवसर ; (विसे २०६३) । ४ स्थान, जगह ; ( ठा ३,३ ) । °कहा स्त्री [°कथा] जनपद-वार्ता; (ठा४, २)। °काल देखो °याल ; (विषे २०६३)। °जद पुं

िथति । श्रावक, उपासक, जैन गृहस्य ; ( कम्म २ टी; त्रांड )। °ण्णु वि [°ज्ञ] देश की स्थिति को जानने वाला ; (उप १७६ टी)। भासा स्रो िभाषा देश की बोली ; (बृह ६)। "भूसण पुं ["भूषण"] एक केवल-ज्ञानी महर्षि; (पडम ३६, १२२)। "थाल 'पुं [ "काल ] प्रसंग, अनुपर, योग्य समय; (पउम ११, ६३ )। °राय वि [°राज] देश का राजा; (सुपा ३४२)। °वगासिय देखा °ावगासिय ; ( सुपा ५६९ )। °विरद स्रो [ °विरति ] श्रावक धर्म, जैन गृहस्य का व्रत, ब्रग्जवत, हिंसा ब्रादि का आंशिक लाग; (पंचा १०)। <sup>.°</sup>विरय वि [°विरत] श्रावक, उपासक; २ न पाँचवाँ गुण-स्थानक: (पव २२)। °विराह्य वि [ °विराधक ] वृत ग्रादि में अांशिक दूषण लगाने वाला; ( भग ८, ६ )। विराहि वि [ °विराबित ] वही अर्थ ; (णाया १, ११—पत्र १७१)। शवगास न शिवकाश] अवक का एक व्रतः ( सुपा ४६२ )। भवगासिय न भिवकाशिक । वही ऋर्थ; ( श्रौप; सुपा ४६६ )। °ाहिच पुं [ °ाधिप ] राजा ; ( पडम ६६, ४३ )। ाहिबर पुं [ाधिपति ] राजा ; ( वृह ४ )। देसंतरिअ वि दिशान्तरिक ] भिन्न देश का, विदेशो : ( उप १०३१ टो; कुप्र४१३ )। देसग देलो देसय ; ( द रे६ )। देखण न [देशन ] कथन, उपदेश, प्ररूपण ; (दं १ )। २ वि उपदेशक, प्ररूपक । स्त्री—°णो ; (दस ७ ) । देसणा स्त्री [देशना ] उपनेश, प्रह्मण; ( राज )। देसय वि [देशक] १ डपदेशक, प्ररूपक; (सम १)। २ दिखलाने वाला, वतजाने वाला ; ( सुपा १८६ )। देखि वि [ द्व विन् ] द्वेष करने वाला ; ( स्यण ३६ )। देसि ) वि [देशिन् ] १ अंशो, आंशिक, भाग वाला । देसिअ ∫(विसे २२४७)। २ दिखलाने वाला; ३ उपदेशक; (विसे १४२४: भास रू )। देसिअ वि [ देश्य, देशिक ] देश में उत्पन्न, देश-संबन्धी; ( उप ७६८ टी ; अन्तु ६ )। °सई पुं [ °शन्द ] देशी-भाषा का शब्द ; (वजा ६)। देखिअ वि [देशित ] १ कथित, उपदिष्ट ; र उपदर्शित ; (दं २२ ; प्रासु ४२ ; १३३ ; भवि )। देसिअ वि [देशिक] १ पथिक, मुसाफिर; ( पउम २४, १६; उप पृ ११६)। २ उपदेब्टा, गुरुः ( बसे १४२६ )।

३ प्रावित, प्रवास में गया हुआ; (सुर १०, १६२)। °सहा स्रो [ °समा ] धर्मरााला; (उप पृ ११४ )। देसिअ देवा देविता , "बडिक्को देतियं सन्वं" (पडि ; आ ६ ) । दैसिल्लग देखा दैसिअ = देश्य ; ( वृह ३ )। देसी स्रो [देशो ] माना विरोष, ग्रंसन्त प्राचीन प्राकृत भाषा का एक मेर; (दे १,४)। °भासा स्त्री [°भाषा] वही अयं; ( शाया १, १; औप )। देसूण वि दिशान ] कुछ कम, अंश को कमी व ला : २, १०३; द २८ )। देस्स वि [ दूर्य ] १ देखने योग्य ; २ देखने को राज्य; (स १६६)। देह दे बो दे≯ख। देहई, देहए ; ( उत १९, ६; पि ६६)। वक्ट-देहमाण ; (भग ६, ३३)। देह पुंन [देह] १ शरोर, काय; (की २८; कुप्र १५३: प्रास् ६१)। २ पिरााच-विशेष; (इक; पगण १)। °रय न िरतो मैथुन ; ( वज्जा १०८ )। देहंबलिया स्त्री [देहबलिका] भिन्ना-मृति, भीख को ब्राजीविका ; ( गाया १, १६--पत्र १६६ )। देहणो स्त्री [दें] पंक, कर्रम, कादा ; (दे ४, ४८)। 🗀 देहरेय (ग्रा) न [देवगृहक] देव-मन्दिर; ( वजा १०८ ) । देहली स्री [देहलो ] चौखट, द्वार के नीचे की लकड़ी ; (गा १२४; दे १, ६४; कुप्र १८३)। देहि वुं [देहिन ] ब्रात्मा, जीव ; (स १६४)। देहर ( अप ) न [ देवकुल ] देव-स्थान, मन्दिर ; (भिन्)। दी अ [ द्विजा ] दो प्रकार से, दो तरह ; ( सुपा २३३ ; ( ३१२ **)** । दो त्रिव [ द्वि ] दो, उभय, युग्न ; (हे १, ६४)। दो पुं [दोस् ] हाथ, वाहु ; ( विक ११३ ; रंभा; कम् )। दोअई स्रो [ द्विपदी ] छन्द-विरोप ; ( पिंग )। दोआल पुं [ दे ] चुपभ, वैल ; ( दे ४, ४६ )। 📈 दोइ देखो दो=द्विधा ; ( वृह ३ )। दोंबुर [दे] देखो दोबुर ; (षड्)। दोकिरिय वि [दिकिय] एक ही समय में दो कियायां के प्रातुभव को भानने वाला ; ( ठा ७ )। दोक्कर देखो दुक्कर ; ( भवि )। दोक्खर पुं [ द्वि-अक्षर ] पण्ड, नपुंसक ; ( वृह ४ )।

दोखंड देखो दुखंड ; (भवि)। दोखंडिअ वि [ द्विखण्डित ] जिसके दो दृकड़े किये गये हों वह; (भवि)। दोगंछि वि [ जुगुप्सिन ] वृणा करने वाला : ( पि ७४)। दोगच्च न [दौर्गत्य ] १ दुर्गति, दुर्दशा ; ( पंचन ४ )। २ दारिद्रय, निर्धनता ; ( सुपा २३० ) । दोगंछि देखो दोगंछि ; (प २१४)। दोगुंदुय पुं [ दोगुन्दुक ] उत्तम-जातीय देव-विशेष ; ( सुपा ३३)। दोग्ग न [दे] युग्म, युगल ; (दे ४, ४६ ; पड् )। दोगाइ देखो दुग्गइ; ( सुर ८, १११ )। °कर वि [°कर] दुर्गति-जनक ; ( पउम ७३, १० ) । दोगाच्च देखा दोगच्च ; (गा ७६)। दोग्घट ) पुं [दे] हाथी, हस्ती ; (पि ४३६ ; षड् ; दोग्घोह वात्र ; महा ; लहुत्र ४; स १६१ )। दोघट दोचूड पुं [ द्विचूड ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम ; (पडम ४, ४४)। दोच्च वि [ द्वितीय ] दूसरा ; ( सम २, ८ ; विषा १,२)। दोच्च न [दोटय] दतपन, दूत-कर्म; (णाया १, ८; गा ८४ )। दोच्चं त्र [ द्विस् ] दो वार, दो वख्त; "एवं च निसामिता दोच्चं तच्चं समुल्लवंतस्स" ( सुर २, २६ )। दोच्चंग न [द्वितीयाङ्ग ] १ दूसरा श्रङ्ग । २ पकाया हुआ शाक; (बृह १)। ३ तीमन, कढ़ी; (ब्रोघ २६७ भा )। दोजीह पुं [ द्विजिह्व ] १ दुर्जन; २ साँप; (सुर १,२०)। दोज्म व [दोह्य ] दोहने योग्य ; ( ग्राचा २, ४, २ )। द्रेण पुं [द्रोण] १ धनुवेद के एक सुप्रसिद्ध आचार्य, जो पागडन और कौरनों के गुरू थे ; ( गाया १, १६ ; नेगी १०४)। २ एक प्रकार का परिमाण; (जो २)। 'मुह न [ भुख ] नगर, जल और स्थल के मार्ग वाला शहर ; (पगह १, ३ ; कप्प ; श्रोप )। भेह पुं िमेघ ] मेघ-विशेष, जिसकी धारा से वड़ी कलशी भर जाय वह वर्ष ; (विसे १४४८)। °सुया स्त्री [°सुता] लव्सण की स्त्री का नाम, विशल्या; ( पउम ६४, ४४ )। दोणअ पुं [दे ] १ अायुक्त, गाँव का मुखिया; २ हालिक, हलवाह, हल जोतने वाला; (दे ४, ४१)।

दोणक्का स्री [ दे ] सरघा, मञ्जमक्वी (दे ४, ४१ )। दोणी हो [द्रोणो ] १ नीका, छोटा जहाज ; (पण्ह १, २ पानी का वड़ां १ : दे २, ४७; धम्म १२ टो )। कुँडा; ( अणु ; कुप्र ४४१) । दोत्तडी ही (दुस्तटी ] दुष्ट नदी ; "एगतो सह्लो अन्नतो दोत्तडी वियडा" ( उप १३० टी ; सुपा ४६३ )। दोत्थ न [ दौ:स्थ्य ] दुःस्थता, दुर्दशा, दुर्गति ; ( वन 8:0)1 दोहाण वि [ दुर्दान ] दुःख से देने योग्य; (संज्ञि ४ )। दोहिअ पुं दि ] चर्म-कृप, चमड़े का बना हुआ भाजन-वरोष: (दे ४, ४६)। दोधअ । न [ दोधक ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। दोधक∫ दोधार पुं [ द्विधाकार ] द्विधाकरण, दो भाग करना ; ( ठा ४, ३---पत्र ३४६ )। दोवुर पुं [दे] तुम्बुरु, स्वर्ग-गायक; (पड्)। दोव्यल्ल न [ दौर्यह्य ] दुर्वलता ; (पि २८७ ; काप्र रि **写**矣 ) 1 दोभाय वि [ द्विभा दो भाग वाला, दो खण्ड वाला : (उप १४७ टी)। दोमणंसिय वि [ दौर्मनस्यिक ] खिन्न, शोक-प्रस्त ; ( ठा ५, २--पत ३१३)। दोमासिअ वि [द्विमासिक] दो मास का ; (भग ; सुर १४, २२८)। स्त्री—°आ; (सम २१)। दोमिय ( अप ) देखो दमिअ=दावित ; ( भवि )। दोमिली हो दोमिली | लिपि-विशेष ; ( राज )। दोमुह वि [ द्विमुख ] १ दो मुँह वाला; २ पुं. चप-विशेष ; ( महा )। ३ दुर्जन ; ( गा २४३ )। दोर पुं [दे] १ डोरा, धागा, सृत; (पडम ४,४०; कुप्र २२६; सुर ३, १४१ )। २ छोटी रस्सी; (श्रोव२३२; ६४ मा)। ३ कटी-सुत्र 🕫 ( दे ४, ३८ )। दोरी स्वी [दे] छोटी रस्सी ; ( श्रा १६ )। दोल अक [ दोलय् ] १ हिलना ; २ भूलना । दोलइ ; ( हे ४, ४८)। दोलंति; (कप्पु)। दोलणय न [ दोलनक ] भूलन, अन्दोलन; (दे ८, ४३)। दोलया) स्त्री [दोला] भूला, हिंडोला; दोला ∫ कुमा )।

दोलाइय वि [ दोलायित ] १ हिला हुआ ; २ संशियत; ( देका ११६)। दोळ्यमाण वि [ दोलायमान ] १ हिलता हुआ; र संशय करता हुत्रा; (सुपा ११७; गउड)। दोलिया देखो दोला ; ( सुर ३, ११६ )। दोलिर वि [ दोलियतः ] भूलने वाला ; ( कुमा )। दोव पुं [दोव] एक अनार्य जाति ; (राज)। दोवई स्त्री [द्रीपदी ] राजा दुपद की कन्या, पागडव-पत्नी ; ( गाया १, १६ ; उप ६४८ टी ; पडि )। दोवयण देखो दुवयण = द्विवचन ; (हे १, ६४ ; कुमा )। दोवार ( अप ) देखो दुवार; ( सण )। दोवारिज्ज ) पुं [दीचारिक ] द्वार-पाल, दरवान, प्रतीहार; (निचू ६; णाया १, १; भग ६, ५; सुपा ४२६ )। दोविह देखो दुविह; (उत्त २;नव ३)। दोवेळी स्त्री [दे] सायं-काल का भोजन ; (दे ४,४०.)। दोनुवल देखो दोब्वल ; (से ४, ४२ ; ८, ८७)। दोसे देखो दूस = दृष्य ; ( श्रीप ; उप ४६ - टी )। दोस पुं [ दोप ] दूशण, दुर्गुण, ऐव ; (ग्रीप ; सुर१, ७३; स्वप्न ६० ; प्रास् १३ )। °न्तु वि [°ज्ञ] दोष का जानकार, विद्वान् ; (पि १०४) i °ह वि [ °घं ] दोष-नाराक ; "कुञ्बंति पोसहं दोसहं सुद्धं" ( सुपा ६२१ )। दोस पुं [दे] १ अर्घ, आधा; (दे ४, ४६) । २ कोप, कोध; (दे ४, ४६; षड् )। ३ द्वेष, दोह ; ( ब्रीप ; कम्म ; ठा १ ; उत ६ ; सुत्र १, १६ ; परण २३ ; सुर१, ३३ ; सण ; भवि ; कुप्र ३७१ )। दोस पुं [दोस्] हाथ, हस्त, वाहु ; (से २, १)। दोसणिज्जंत पुं [ दे ] चन्द्र, चन्द्रमा; (दे ४, ४१ ) । दोसा ह्यी [दोषा ] रात्रि, रातं ; ( सरं १, २१.)। दोसाकरण न दि ] कोप, कोघ ; (दि ४, ४१)। ्रिसाणिं वि [ दे ] निर्मल किया हुआ ; ( दे ६, ६१ )। दीसायर वु [ दोषाकर ] १ चन्द्र, चाँद; (उप ७२८ टी ; सुपा २७१)। २ दोषों की खान, दुष्ट ; (सुपा २७१)। दोसारअण पुं [देदोषारत्न] चन्द्र, चाँद ; (षड्)। दोसासय पुं [दोषाश्रय] दोषं-युक्त, दुष्टं; (पउम११७,४१)। ' दोसि वि [ दोपिन् ] दोष वाला, दोषी; ( कुप्र ४३८ )। दोसिअ पुं [ दौष्यिक ] वस्त्र का न्यापारी ; (अर् १२ ; चज्जा १६२)।

दोंसिण [दे] देखो दोसीण : ( पण्ह २, ४ )। दोसिंणा [दे] नीचे देखो; ( ठा २,४—पत्र ८६ )। भा स्री [ °भा ] चन्द्र की एक पटरानी ; ( ठा ४, १ ; इक ; गाया २)। दोसिणी स्त्री [दे. दोषिणी] ज्योत्स्ना, चन्द्र-प्रकाश; (दे ६, ५०)। "मसिजुगहा दोसिखो जत्य" (कुप्र ४३८)। दोसियण्ण न [दोषिकान्न ] वासी ब्रन्न ; (राज )। दोसिल्ल नि [ दोषवत् ] दोष-युक्तः ; (धम्म ११ टी )। दोसिल्ल नि [दे] द्वेष-युक्त, द्वेषी ; (निसे १११०)। दोस्तीण न [दै] रात-वासी अन्न ; ( पण्ह २, ५ ; ब्रोघ 984)1 दोस्रोलह वि. व. [ द्वियोडशन् ] वतीसः ( कप्पू )। दोह पुं [ दोह ] दोहन ; ( दे २, ६४ )। दोह नि [दोह्य ] दोहने योग्य ; ( भास ८६ )। दोह पुं द्रोह ] ईंप्यी, द्वेप ; ( प्राप्र ; भवि )। दोहरग न [ दौर्भाग्य ] दुष्ट भाग्य, दुख्ट, कमनसोबी ; (पएह १, ४ ; सुर ३; १७४ ; गा २१२ )। दोहिग्गि वि [दौर्मागिन् ] दुज्ट भाग्य वाला, कमनसीव, मन्द-भाग्य ; (श्रा १६)। दोहण न [दोहन] दोहना, दूध निकालना ; (पण्ह१, १)। °वाडण न [ °पाटन ] दोहन-स्थान; ( निचू २ )। दोहणहारी स्त्री [दे] १ दोहने वाली स्त्री ; (दे१, १०८; १, १६ )। र पनिहारी, पानी भरने वाली स्त्री ; (दे ४, とも!) | दोहणी स्त्री [दे] पंक, कादा, कर्दम ; (दे ४, ४८)। दोहय वि [ दोहक ] दोहने वाला ; (गा ४६२ )। दोहय वि [ द्रोहक ] दोह करने वाला, ईर्प्यालु; ( उप ३४७ टी ; भवि )। दोहल वुं [ दोहद ] गर्भिणी स्त्री का मनोरथ ; (है१, २१७; २२१; कप्प)। दोहा अ [ द्विधा ] दो प्रकार ; ( हे १, ६७ )। दोहाइअ वि [ द्विधाकत ] जिसका दो खण्ड किया गया हो वह ; (हे १, ६७ ; कुमा )। दोहासल न दि | कटी-तट, कमर ; (दे ४, ४०)। दोहि वि [दोहिन्] भरने वाला, टपकने वाला; (गा ६३६) і 5 दोहि वि [ द्रोहिन् ] दोह करने वाला ; ( भवि )। दोहित्त पुं [दोहित्रं ] लड़की का लड़का ; (दे६, १०६ ई सुपा ३६४ ) .

दोहित्ती स्री [दौिहित्री ] लड़की की लड़की ; (महा)। दोहुअ पुं दि ] शव, मृतक, मुरदा ; (दे ४, ४६)। °द्दोस देखो दोस = (दे) ; "विज्जयरागदोसो" ( कुत्र ३०) । द्रवक्क ( अप ) न [ द. भप ] भय, डर, भोति; ( हे ४, ४२२ )। द्रह पुं [ ह्रद ] बड़ा जलाशय ; ( हे २, ८० ; कुमा )। द्रेहि ( ब्रप ) स्त्रो [ द्रुष्टि ] नजर ; ( हे ४, ४२२ )। द्रोह देखो दोह=दोह ; (प २६८)।

इंग्र सिरिपाइअस इमहण्गविम द्रशाराइसहसंकलणो पंचवीसइमो तरंगो समतो।

प्रामा )। ्धअ देखो धवः (गा २०)। धंख पुं [ध्वाङ्क्ष ] काक, कौश्रा ; (उप ८२३ ; पंचा 92)1. 🔨 श्चंग पुं 🛭 दे 🕽 श्रमर, भमरा; ( दे ४, ४७ )। धंत न [ध्वान्त] अन्यकार ; (सुर १, १२ ; कर ११ )। ंधंत न [ दे ] ऋति, ऋतिशय, ऋत्यन्त ; "धंतंपि सुअसिमिद्धा" (पच २६; विसे ३०१६; वृह १)। धंत वि [ धमात ] १ अगि में तपाया हुआ ; ( णाया १, १; श्रीप; पराण १; १७; विसे ३०२६; श्रजि १४)। 📝 २ शब्द-युक्त, शब्दित ; ( पिंड ) । 🗤 धंधा स्त्री [ दे ] लज्जा, शरम ; ( दे ४, ४७ )। धंधुकक्य न [धन्युककय] गुजरात का एक नगर, जो आज कल 'बंधूका' नाम से प्रसिद्ध है; (सुपा ६४८; कुप्र २०)। धंघोलिय ( त्रप ) वि [ भ्रमित ] बुमाया हुत्रा ; ( सण )। धंस अक [ ध्वंस् ] नष्ट होना । धंसइ, धंसए ; ( षड् )। धंस सक [ध्वंसय्] १ नाश करना। २ दूर करना। धंसइ; (सम्र १, २, १)। धंसेइ; (सम ५०)। ं धंसाड सक [ मुच् ] त्याग करना, छोड़ना। धंसाडर : (हे४,६१)।

भंसाडिअ वि [ सुकत ] परित्यक ; ( कुमा )। र्जसाडिअ वि [ दे ] व्यपगत, नर : ( दे ६, ४६ )। धगधग ब्रक[धगबगाव्] १ धग् थग् ब्राबान करनाः। २ जलना, त्रतिराय जलना । वक्त-विगयगंत ; ( णाया रे, १ ; पउम १२, ४१ ; सबि )। धगधगाइअ वि [धगवगायित ] धग् धग् यात्रात वालाः (कप्प)। धगवग्ग देवो धगवग । वह- जगवग्गअमाण; (वि ४४८)। अगोकय वि [दे] जताया हुपा अत्यन्त प्रदोनित ; धग्गीक्रमा व्य पर्योगं " श्रा १४ )। धज देखा धय=ध्वजः (कुमा )। धट्ठ देखो धिट्ठ; (हे १, १३०; पउम ४६, २६; कुमा १, ५२ ) धहुज्जुण ) पुं [भूटयुम्त ] राजा दुपर का एक पुत्र; भ्रद्धज्जुण्ण ∫ (हे २, ६४; णाया १, १६; कुमा; पड्; पि २७८ )। ध्य पुं [ध्य ] दन्त-स्थानीय व्यव्जन वर्ण-विशेष ; (प्राप ; √ध्यड न [दे ]धड़, गत्ते से नीवे का शारीर; ( गुपा २४%)। ्धडहिडय न [ दे ] गर्जना, गर्जारव ; ( युपा १७६ )। धण न [धन ] १ वित, विभव, स्थावर-जंगम सम्पति; (उत ६; स्यार, १; प्रासू ११; ७६; कुमा) । २ - --२ गणिम, धरिम, मेय,या परिच्छेय द्रव्य--गिनतो से झौर नाप त्रादि से क्रय-विकय-योग्य पदार्थ; ( क्रम )। ३ पुं कुनेर, धन-पति; "प्रध यो सिद्री धयोव्य धयाक्रलिम्रो" ( सुपा ३१०)। ४ स्वनाम-ख्यात एक श्रेत्री; ( उप ४४२ ) । ४ धन्य सार्यवाह का एक पुत्रः (गाया १, १५ )। °इत्त, °इव्छ वि िवत् ] ' धनी, धन वाला; (कुप्र २४४; पि ४६४; संदि ३०)। °गिरि पुं िंगिरि ] एक जैन महर्षि, जो वज्रस्त्रामो के पिता थे : (कप्प; उप १४२ टी)। °गुत्त पुं[ °गुन्त ] एक जैन मुनि ; ( त्रावम )। 'गोच पुं [ 'गोप ] धन्य-सार्यवाह का एक पुत्र ; ( णाया १, १८)। °ड्ड पुं [ ° ह्व्य ] एक जुन मुनि; (कप्प )। °णंदि पुंस्त्री [ °नन्दि ] दुगुना देव रेंा; ' " देवदव्वं दुगुणं घणणंरी भगणइ " ( दंस १ )। °णिहि पुं[ °निश्चि] खजाना, भण्डार; (ठा ४, ३)। °त्थि वि [ °थिन् ] धन का अभिलाषी; (रयण ३८)। °दत्त पुं [ °दत्त] १ एक सार्थवाह; २ तृतीय वाष्ट्रदेव के पूर्व जन्म का नाम ; ( सम १५३ ; गांदि ; ब्रावम ) । °देव पुं [ °देव] १ एक सार्थवाह, मिण्डिक-गणधर का पिता ; ( त्रावम ; त्रावू

१)। २ घन्य सार्थवाह का एक पुत्र ; ( ग्राया १, १८)। °पइ देखो °चइ; ( विग २, १ ) । °पवर पुं [ °प्रवर ] एक श्रेष्ठी ; ( महा )। °पाल पुं [ °पाल ] घन्य सार्थ-∕वाह का एक पुत्र; (गाया १, १८) । देखो °वाल ।°प्पभा स्त्रों [ 'प्रभा ] कुण्डलवर द्वीप की राजधानी; ( दीव ) । °मंत, °मण वि [°वत्] धनी, धनवान्; (पिंग; हे २, १५६; चंड)। °िमत्त पुं [°िमत्त्र] एक जैन मुनि; (पउम २०,१७१)। °य पुं [°द] १ एक सार्थवाह; (सुपा ५०६) । २ एक विद्याधर राजा, जो राजा रावण की मौसी का लड़का था; ( पडम ८, १२४) । ३ कुवेर; (महा) । ४ वि धन देने वाला; "धणत्रो धणित्यत्राणं " ( स्यण ३८ )। °रिक्खिय पुं,[ °रिक्सित ] धन्य सार्थवाह का एक पुत्र; (गाया १, १८)। °वइ पुं [°पति ] १ कुवेर; ( गाया १, ४--पत्र ६६; उप पृ १८०; सुपा ३८ )। २ एक राज-कुमार; (विपा २, ६)।°वई स्त्री [°वती] एक सार्थवाह-पुत्ती; (दंस १)। °वंत, °वत्त देखो °मंत; (हे २, १४६; चंड )। °वह पुं िवह ] १ एक श्रेष्ठीः (दंस १)। २ एक राजाः (विपा २,२)। √°वाल देखो °पाल । २ राजा भोज के समकालिक एक जैन महाकवि ; ( धण ४० )। °संचया स्त्री [ °संचया ] एक विषण्-महिला; ( महा )। "सम्म पुं ["शर्मन्] एक विषक्; ( गच्छ २ )। 'सिरी स्त्री िश्री ] एक विश्वग्-महिला ; ( ब्राव ४ )। °सेण पुं [ °सेन] एक राजा ; (दंस ४ )। °ाल वि [ °वत् ] धनो ; ( प्राप्र ) । °ावह वि [ °ावह ] ं १ धन को धारण करने वाला, धनी । २ पुं एक श्रेष्ठी; (दंस ४)। ३ एक राजा; (विपा २, २)। धर्णंजय पुं [ धनञ्जन ] १ ऋर्जुन, मध्यम पागडन, (नेगी ११०)। २ वहि, अप्रि: ३ सर्प-विरोध; ४ वायु-विशेष, शरीर-व्यापी पवन ; ५ वृत्त-विरोष; (ह १, १७७; २,१८५; षड् )। ६ उत्तर भाद्रपदा नक्तत्र का गोत्र ; (इक )। ७ पद्म का नववाँ दिन ; (जो ४)। प्रश्लेष्ठि-विशेष; (आव ४ ) । ९ एक राजा ; ( ग्रावम ) i 🌬 🔁 🖟 🖟 १५० विसे १५० 🕒 🖟 🖟 धणि ह्यी [ध्राणि ] १ तृति, सन्ताष ; (ब्रोप) । २ अतृप्ति उत्पन्न करने की शक्ति ; "भिमधिणिवितगहयाई" ( विसे १६४३ )। घणि वि[धनिन्] धनिक, धनवान्; (हेर, १४६)। घणिअ वि [ धनिक] १ पैजासर, धनी ; ( दे १, १४८)। २ पुं मालिक, स्नामी ; (श्रा १४)।

धणिअ न [ दें] ब्रखन्त, गाढ़, ब्रतिशय ; (दे ६, ६८; ग्रौप; ८ भग ; महा; कप्प ; सुर १, १७४ ; भत ७३; यञ्च ८२ ; जीव ३; उत्त १; वव २ ; स ६६७ )। धणिअ वि [ धन्य ] धन्यवाद के योग्य, प्रशंसनीय, स्तुर्ति-पात्र ; " जाग धगियस्स पुरश्रो निवडंति रणम्मि त्रसिवाया " ( परम ४६, २४ ; ब्रच्चु ४२ )। धणिआ स्त्री [ दे ] १ प्रिया, भार्या, पत्नी ; ( दे ४, ४८, गा ४५२ ; भवि) । २ धन्या, स्तुति-पात्र स्ती; ( पड़ )। धणिहा स्त्री [धनिष्ठा ] नज्ञत्र-विशेष ; (सम १० ; १३; सुर १६ २४६; इक )। धणी सी [दें] १ भार्या, पत्नी ; २ पर्याप्ति; ३ जो वँधा हुत्रा होने पर भी भय रहित हो वह ; (दे ४, ६२), " सयमेव मंक्रखीए धर्माए तं कंक्रमी बद्धा" (कुप्र १८५ )। धणु पुन [धनुष् ] १ धनुष, चाप, कार्मक ; (षड् ; हे १, २२)। २ चार हाथ का परिमाण; ( अप्रु ; जी २६)। ३ पुं परमाधार्मिक देवों की एक जाति ; (सम २६)। °कुडिल न [कुटिलधनुष्] वक धनुष ; ( राय )। "ग्गह gं [ °श्रह ] वायु-विशेष ; ( वृह ३ ) । °द्धय पुं [ °ध्यज ] नृप-विशेष ; ठा ८)। °द्धर वि [°धर] धनुर्विद्या में निपुरा, धानुष्क ; ( राज ; पउम ६, ८७ )। °पिह न [ °पृष्ठ ] १ धनुष का पृष्ठ-भाग; २ धनुष के पीठ के आकार वाला न्नेत्रः ( सम ७३)। °पुहत्तिया ह्यी [°पृथक्त्त्र-का ] कोस, गन्यृत ; (पराण १) । "वेथ, "न्वेथ पुं ि°वेद ] धनुर्विद्या-वोधक शास्त्र, इषु-शास्त्र ; ( उप ६८६ टी ; सुपा २७० ; जं २ )। °हर देखां °धर ; ( भिव )। धणुक्क (कपर देखो ; (ग्रांदि; ग्राणु; हे १, २२ ; कुमा )। धणुह 🕽 ध्यणुही स्री [धनुष् ] कार्म्क; "वेसाब्रो व धणुहोत्रो गुणवद्धा-श्रोवि पय**इ**कुड़िलाओं" ( कुप्र२७४; स ३८१ )। धणेसर पुं धिनेश्वर ] एक प्रसिद्ध जैन मुनि ग्रीर प्रन्थकार; ( सुर १, २४६ ; १६, २६० )। धणण पुं [ धन्य] १ एक जैन मुनि; २ 'त्रमुत्तरोपपातिकदसा' सुल का एक अध्ययन ; (अनु २)। ३ यज्ञ-विशेष ; (विपा. २, २)। ४ वि. कृतार्थ; ४ धन-लाभ के योग्य; ६ स्तुति-पात्त, प्रशंसनीय, ७ माग्यशाली, भाग्यवान्; (गाया १, १; कप्प ; औप )। धणण देखो धन्न=धान्य ; (श्रा १८; ठा ४, ३; वव १ )।

भ्रण्णंतरि पुं [ भ्रन्वन्तरि ] १ राजा कनकरथ का एक स्व-नाम-ख्यात वैद्य ; (विपा १, ८)। २ देव वैद्यः (जय २)। 🏏 धण्णाउस वि [दे] १ जिसको ग्राशीर्वाद दिया जाता हो वह ; २ पुं श्राशोर्वाद ; (दे ४, ४८)। धत्त वि [दे] १ निहित, स्थापित ; ( श्रावम )। वनस्पति-विशेष ; ( जीव १ )। धत्त वि [धात्त ] निहित, स्थापित ; (राज )। धत्तरहुग पुं [धार्तराष्ट्रक ] हंस को एक जाति, जिसके मुँह और पाँव काले होते हैं ; (पएह १,१)। धत्ती स्त्री [ धात्री ] १ धाई, उपमाता ; ( स्वप्न १२२ )। २ पृथिवी, भृमि ; ३ श्रामलकी-वृत्त ; ( हे २, ८१ )। देखो धाई। धत्र वुं [धत्र ] १ वृत्त-विशेष, धत्रा ; २ न धत्रा का पुष्प ; ( सुपा १२४ )। धत्त्रिअ वि [ धात्त्रिक ] जिसने धतूरा का नशा किया हो वह ; ( सुपा १२४ ; १७६ )। धत्थ वि [ ध्वस्त ] ध्वंस-प्राप्ता, नष्ट ; ( हे २, सण )। धन्न देखो धण्ण=धन्य; (कुमा; प्रास् १३; ८४; १११ ; उवा )। धन्न न [धान्य] १ धान, श्रनाज, श्रन्न ; ( उवा ; सुर १, ४६ )। २ धान्य-विशेष; "कुत्तत्य तह धन्नय कलाया" (पव १४६)। ३ धनिया; (दसनि ६)। °कीड पुं [ °कीट ] नाज में होने वाला कीट, कोट-विशेष; (जी १७)। °णिहि पुंस्री [ °निधि ] धान रखने का घर, कोष्टागार; (ठा ४,३)। °पत्थय पुं [°प्रस्थक] धान का एक नाप ; (वव १)। °पिडरा न [°पिटक] नाज का एक नाप; (वंव १)। °पुंजिय न पुञ्जित-धान्य] इकहा किया हुआ अनाज; (ठा ४, ४) । विकिखत्त न [ विक्षिप्तधान्य ] विकीर्ण अनाज ; ( ठा ४, ४ )। °विरुट्ळिय न [ विरुट्ळितधान्य ] नायु से इकहा हुआ अनाज; ( ठा ४, ४) । °संकड्डिय न [ संकर्षितधान्य ] बेत से काट कर खते में लाया गया धान्य ; ( ठा ४, ४ )। °ागार न [°ागार] कोष्टागार, धान रखने का गृह ; ( निचृ 🗆 )। धना स्त्री [धान्य] ग्रन्न, ग्रनाज ; "सालिजवाईयात्रो धन्नाओ सव्यजाईओ" ( उप ६८६ टी )।

धन्ता हो [धन्या] एक हो का नाम ; ( उना )। धम सक [धमा] १ धमना, त्राग में तपाना । २ शब्द करना । ३ वायु प्रना । धमइ; ( महा ) । धमेइ ; ( कुप्र १४६ ) । वक-धमंतः ( निवृ १ )। कवक-धममाणः ( उताः णाया १, ६)। ध्यमग वि [धमायक ]धमने वाला ; ( श्रीप )। धमणन [धमन] १ याग में तराना ; ( याचानि १, १,७)।२ वायु-पूर्णः (पग्ह १,१)। ३ वि. सहा, धमनी ; ( राज )। धमणि ) स्त्री [ध्रमनि, नी ] १ महा, धमनी ; २ नाड़ी, धमणो र्री क्षरा; (विषा १, १, उत्रा ; यंत २७ )। धमधम त्रक [धमधमाय्] धम् धम् त्रावाज करना । "धमधमइ सिरं धरिपयं जायइ सूलंपि भज्जए दिही" (सुपा६०३)। वक्र—धमधमंत, धमधमाअंत, धमधमेंत; (सुपा ११४; नाट - मालती ११६; णाया १,८)। धमास पुं [ धमास ] बृज्ञ-विशेव ; ( पवण १७ )। धिमा वि [ धमात ] जसमें वायु भर दिया गया हो वह ; "धिमिश्रों संखो" (कुप्र १४६ )। धम्म पुंन [धर्म] १ शुभ कर्म, कुराल-जनक अनुष्ठान, सदा बार् (ठा १; सम १;२; श्राचा; सुश्र १,६, प्रासु ५२; ११४; सं ४७) । २ पुगय, सुकृत; (सुर १,४४; आव ४)। ३ स्वभाव, प्रकृति; (निच् २०)। ४ गुण, पर्याय; (ठा २,१)। ५ एक अरूपी पदार्थ, जो जीव को गति-क्रिया में सहायता पहुँ चाता है; ( नव ४ )। ६ वर्तमान अत्रसर्पियो काल में उत्पन्न पनरहवें जिन-देव ; (सम ४३; पडि)। ७ एक विश्वक् ; ( उप ७२८ टी )। ८ स्थिति, मर्यादा; ( त्राचू २ )। ६ धनुष, कार्मक ; (सुर १, ५४ ; पात्र )। १० एक जैन मुनि ; ( कप्प )। १,१ 'स्त्रकृताङ्ग'' सूत्र का एक अध्ययन ; (सम ४२)। १२ श्राचार, रीति, व्यवहार ; (कप्प)। °उत्त पुं [ °पुत्र] शिष्यः; (प्रारू) । °उर न [ °पुर ] नगर-विशेष ; ( दंस १ ) । °कंखिअ वि [ °काङ्क्षित ] धर्म की चाह वाला; ( भग )। °कहा स्त्री [ °कथा ] धर्म-सम्बन्धी बात ; (भग ; सम १२० ; गाया २ )। °कहि वि [ °कथित् ] धर्म-कथा कहने वाला, धर्म का उपदेशक ; ·( ब्रोघ ११ ६ मा; श्रा ६ )। °कामय वि [ °कामक ] धर्म की चाह वाला; (भग)। °काय पुं [ °काय ] धर्म का साधन-भूत शरीर ; (पंचा १८)। °क्खाइ वि [ °ाष्ट्रगायिन् ] धर्म-प्रतिपादक; ( ग्रोप )। °क्खाइ वि

[°ख्याति] धर्म से ख्याति वाला, धर्मात्मा; (त्रीप)। °गुरु पुं [ °गुरु ] धर्म-दर्शक गुरु, धर्माचार्य ; (द्र १)। °गुव वि [ °गुप् ] धर्म-रत्तक ; ( षड् )। °घोस युं [ °घोष ] कईएक जैन मुनि और याचार्यों का नाम ; ( याचू १ ; ती ७; ब्राव ४; भग ११, ११)। °चक्क न [°चका] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक ; ( पव ४० ; सुपा ६२ )। °चक्कवंद्दि पुं [ °चक्रवर्तिन् ] जिन-देव; ( श्राचू १ )। °चिकिक पुं [चिकिन् ] जिन भगवान् ; (कुम्मा ३०)। °जणणी स्त्री [°जननी] धर्म की प्राप्ति कराने वाली स्त्री, धर्म-देशिका ; ( पंचा १९ )। °जस्त पुं [ "यशस् ] जैन मुनि-विशेष का नाम; (त्राव ४)। °जागरिया स्त्री [°जागर्या] १ धर्म-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण; (भग १२, १)। २ जन्म से छउते दिन में किया जाता एक उत्सव ; ( कप्प )। **°ज्ञमय** पुं [ **°ध्वज**़] १ धर्म-चोतक इन्द्र-ध्वज; (राय)। २ ऐरवत नेत्र के भावी जिन-देव ; (सम १५४)। °उभराण न [ °ध्यान ] धर्म-चिन्तन, शुभ ध्यान-विशेष; (सम ६)। °उमाणि र्ति [ <sup>°</sup>ध्यानिन् ] धर्म ध्यान से युक्त ; ( आव ४ )। °द्धि वि [ °ार्थिन् ] धर्म का अभिलाषी ; (सुत्र १, २, २)। °णायग वि [ °नायक ] १ धर्म का नेता; (सम १ ; पडि )। °ण्णु वि [°ज्ञा]धर्मका ज्ञाता ; (दंस ४)। °तित्थयर पुं [ °तीर्थकर ] जिन भगवान् ; (उंत २३ ; पडि )। °त्य न [ शस्त्र ] अस्त-विशेष, एक प्रकार का हथियार; ( पउम ७१, ६३ )। °तिय देखो °हि ; (पंचव ४)। °तियकाय पुं[°ास्तिकाय ] गति-किया में सहायता पहुँचाने वाला एक अरूपी पदार्थ; (भग)। °द्य वि [°द्य] धर्म की प्राप्ति कराने वाला, धर्म-देशक ; (भग)। °दार न [ °द्वार ] धर्म का उपाय ; ( ठा ४,४ )। °दार पुव [ °दार ] धर्म-पत्नो; (कप्र) । °दास पुं [°दास] भगवान् महावीर का एक शिष्य, श्रीर उपदेशमाला का कर्ता; ्र्रु जुन )। °देच पुं [°देन ] एक प्रसिद्ध जैन आचार्य; ( सार्घ ७८)। °देसग, °देसय वि [ °देशक ] धर्म का उपदेश करने वाला ; ( राज ; भग ; पडि )। °धुरा स्री [ °धुरा ] धर्म रूप धुरा ; ( गाया १,८ ) °नायग देखो °णायगः (भग) । °पडिमा स्रो [ °प्रतिमा] १ धर्म की प्रतिज्ञा; र धर्म का साधन-भूत शरीर; (ठा १)। °पण्णत्ति ह्यी [ °प्रज्ञप्ति ] धर्म की प्ररूपणा ; ( उवा )। °पंदिणी ( शौ ) स्त्री [ °पत्नी ] धर्म-पत्नी, स्त्री, भार्या

(ब्रिभि २२२)। °िपवासय वि [°िपपासक] धर्म के लिए प्यासा ; ( भग )। °पित्रासिय वि [°पिपासित ] धर्म की प्यास वाला; (तंदू)। °पुरिस पुं [ 'पुरुप] धम-प्रवर्तक पुरुष ; ( ठा ३, १ )। °पलज्जण ि [ °प्ररञ्जन ] धर्म में आसक्त ; ( गाया १, १८)। °प्पवाइ वि [ °प्रवादिन् ] धर्मोपदेशक ; ( ग्राचानि १, ४, २)। °प्पह पुं [ °प्रभ ] एक जैन आचार्य; (रयण ४८) । °प्पावाउय वि [ °प्रावादुक] धर्म-प्रवादः। धर्मोपदेशक ; ( ब्राचानि १, १४, १ )। °वुद्धि । [ °चुद्धि ] धार्मिक, धर्म-मति ; २ पुं, एक राजा का नाम ; ( उप ७२ ८ टो)। °मित्त पुं [°मितत्र ] भगवान् पर्म-प्रम का पूर्वभवीय नाम ; (सन १११) । °य वि [°द] धर्म-दाता, धर्म-देशक ; (सम १ )। °रुइ स्त्री [ रुचि ] १धर्म-प्रीति; (धर्म २)। २ वि. धर्म में रुचि वाला; (ठा १०) । इ पुं एक जैन मुनि; (विपा १, १; एप ६४८ टी)।४ वाराणसी का एक राजा; (त्रावम)। °लाभ पुं [°लाभ] १ धर्म की प्राप्ति ; २ जैन साधु द्वारा दिया जाता याशीविद ; ·( सुर्र ८, १०६ )। °लामिअ वि [ °लामित ] जिसको °लाह देखो °लाभ; (स ३६)। 'लाहण न [°लाभन] " कयं धम्मलाहणं '' धर्मलाभ-रूप आशीर्वाद देना; (स ४६६)। °लाहिअ देखो लाभिअ; (स १४८)। °वंत वि [°वत् ] धर्म वाला; (ग्राचा ) । °वय पुं [°व्यय] धर्मार्थ दान, धर्मादा; (सुपा ६१७)। °वि, °विउ वि [ °वित् ] धर्म का जान्कार ; ( श्राचा )। °विज्ज पुं [°वैद्य] धर्माचार्य; (पंचव ९)। °व्तय देखां 'वय; ( सुपा ६१७)। °सद्धा स्त्री [°श्रद्धा] धर्म-विखास; ( ভা २६) । °सण्णा देखो °सन्ना; (भग ७, ६)। °सत्य न [ °शास्त्र ] धर्म-प्रतिपादक शास्त्र ; (दंस ४ )। °सन्ना स्री [°संज्ञा ] १ धर्म -विरवास ; २ धर्म-युद्धि ; (पण्ह १, ३)। °सारहि पुं [ °सारिथ ] धर्मरथ का प्रवर्तक, धर्म-देशक; ( धर्ण २७; पडि)। °साला स्त्री [ °शाला ] धर्म-स्थान; (कर ३३)। °स्तील वि [ °शील ] धार्मिक, ( सुग्र २, २ )। °सीह पुं [ °सिंह ] १ भगवान् त्राभे-नन्दन का पूर्वभवीय नाम ; (समे १४१)। २ एक जैन मुनि ; (संया ६६)। 'सेण पुं [ 'सेन] एक बलदेव का पूर्वभवीय नाम; ( सम ११३)। °ाइगर वि [ °ादिकर ] धर्म का प्रथम प्रवर्तक; २ पुं. जिन-देव; (धर्म २)। "एगुट्टाण

ने [ °ानुष्ठान ] धर्म का आचरण; (धर्म १)। °ाणुण्ण वि [ "नुज्ञ ] धर्म का अनुमोदन करने वाला ; ( सूअ २, २; णाया १, १८)। "ाणुय वि ["ानुग] धर्म का अनुसरण करने वाला ; ( श्रीप ) । "ायरिय पुं [ "ाचार्य] धर्म-दाता गुरु; (सम १२०) । "वाय पुं [ "वाद ] १ धर्म-चर्चा; २ बारहवाँ जैन ग्रंग-प्रनथ, दृष्टिवाद; (ठा ९०)। °हिगरणिय वुं [ °िधिकरणिक न्यायाधीश, न्याय-कर्ता; (सुपा ११७) । "हिगारि वि [ "धिकारिन् ] धर्म-प्रहण के योग्य; (धर्म १)। धम्म वि [धर्म्य] धर्म-युक्त धर्म-संगत ; " जं पुण तुमं कहेसि तमेव धम्मं " ( महानि ४ ; द्र ४१)। धस्ममण पुं दि ] बृद्धा-विशेष ; ( उप १०३१ टी ; पडम ४२, ६ )। धम्ममाण देखो धम। धम्मय पुं [दे ] १ चार श्रंगुल का हस्त-त्रण; २ चगडी देवी का नर-बित ; (दे ४, ६३)। धिस्मि वि | धिर्मिन् ] १ धर्म-युक्त, द्रव्य, पदार्थ । २ धार्मिक, धर्म-परायण ; (सुपा २६; ३३६ ; ४०६ ; वज्जा १०६ )। धिस्मिश्र) वि [धार्सिक] १ धर्म-तत्पर, धर्म-परायण; (गा धिमिग ∫ १६७; उप ८६२; पण्ह २,४)। २ धर्म-सम्बन्धी ; (उप २६४; पंचा ६) । ३ धार्मिक-संबन्धी ;(ठा ३,४)। धिस्मिट्ट वि [ धिर्मिष्ट ] अतिशय धार्मिक ; ( श्रोप ; सुपा 980)1 धस्मिद्ध वि [धर्मेष्ट ] धर्म-प्रिय; ( ग्रीप )। धरिमुंड वि [ धर्मीष्ट ] धार्मिक जन को प्रिय : ( श्रीप ) । धिम्मिल्ल ) पुन [धिम्मिल्ल ] १ संयत केरा, वँधा हुआ केरा; धम्मोल्ल ∫ (प्राप्र; षड्; संचि ३)। २ धुं. एक जैन मुनि ; (आव ६)। धम्मोसर पुं [धर्मेश्वर] अतीत उत्सर्पिणी-काल में भरत-वर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव ; ( पव ७ )। धम्मुत्तर वि [धर्मोत्तर] १ गुणी, गुणों से श्रेष्ठ ; ( ब्राचू k ) । २ न. धर्म का प्राधान्य; "धम्मुतरं वङ्ढउ" (पडि )। धम्मोवएसग ) वि [ धर्मां पदेशक ] धर्म का उपदेश देने धम्मोवएसय र्वालाः (गाया १,१६; सुपा १७२; धर्मर)। धय सक [ धे] पान करना, स्तन-पान करना। वकु-धयंत; ( सुर १०, ३७ )।

ध्रय पुंची [ध्वज]ध्वजा, पताका; (हे २, २७; गाया १, १६ ; पर्ह १, ४; गा ३४) । स्त्रो —°या ; (पिंग) । °वड पुं[ °पर ] ध्वजा का वस्र ; ( कुमा )। धय पुं [ दे ] नर, पुरुषः ( दे ४, ४७ ) 🗗 ध्ययण न दि । गृह, घर ; (दे ४,४७)। धयरहु पुं [ धृतराष्ट्र ] हुंस पन्नी; ( पात्र )। धर सक [धू] १ धारण करना । २ पकड़ना । धरइ, धरइ; (ह ४, २३४; ३३६) । कर्म-धरिज्जइ; (पि ४३७) । वक्ट--धरंत, धरमाणः (सणः, भविः, गा ७६१) । कवक्र-धरंत, धरेंत, धरिज्जंत, धरिज्जमाण; ( से ११, १२७ ; १४, ८१; राज ; पग्ह १, ४ ; श्रीप) । संक्र—धरिउं; (कुप्र ७)। क्र--धरियञ्च ; ( सुपा २७२)। धर सक [ धरयू ] पृथिवी का पालन करना । वक् --धरंत; ( सुर २, १३० )। धर न [दे] तूल, रुई; (दे ४, ४७)। धर पुं [धर] १ भगवान् पर्मप्रभ का पिता; (सम १४०)। २ मथुरा नगरी का एक राजा; ( णाया १, १६ )। पर्वत, पहाड़ ; ( में ८, ६३ ; पाद्य )। °धर वि [ °धर ] धारण करने वाला ; ( कप्प )। धरग पुं [दे ] कपास ; (दे ६, ६८)। ् ८ धरण वुं [ धरण ] १ नाग-कुमार देवों का दिल्लाण-दिशा का इन्द्र ; ( ठा २, ३ ; भ्रौप ) । २ यदुवंशीय राजा अन्धक-वृष्णि का एक पुत्र ; ( अंत ३ )। ३ श्रेष्ठि-विशेष ; ( उप ७२८ टी ; सुपा ४४६ ) । ४ न. धारण करना ; ( से ३, ३ : सार्थ ६ ; वज्जा ४८)। ४ सोलह तोले का एक परिमाण ; (जो २)। ६ धरना देना, लङ्घन-पूर्वक । उपवेशन ; (पव ३८)। ७ तोलने का साधन ; (जा २)। प्त वि. धारण करने वाला ; (कुमा)। °प्पम पुं [°प्रम ] धरणेन्द्र का उत्पात-पर्वत ; ( ठा १० )। धरणा स्त्री [ धरणा ] देखो धारणा; ( गंदि.)। धरणि स्री [धरणि] १ भूमि, पृथिवी; ( ग्रीप; कुमा )। ३-भगवान् अरनाथ की शासन-देवी ; (संति १०)। ३ ४६१- . वान् वासुप्ज्य की प्रथम शिष्या ; ( सम १५२ ; पव ६ )। °खील पुं [ °कील ] मेरु पर्वत ; ( सुज्ज ४ )। °चर पुं [ "चर ] मनुज्य : ( पडम १०१, ४७ ) । "धर पुं [ °धर ] १ पर्वत, पहाड़ ; ( अजि १७ ) । २ अयोध्या नगरी का एक सूर्य-वंशीय राजा; (पउम ४, ४०)। °धरप्पवर पुं[ °धरप्रवर ] मेरु पर्वत ; ( ग्रजि १५ )।

°धरवइ पुं [°धरपित] मेरु पर्वत ; ( ब्रजि १७)। °धरा स्त्री [ धरा ] भगवान् विमलनाथ की प्रथमं शिष्या ; ्र (सम १४२)। °यल न [ °तल ] भूमि-तल, भृ-तल ; `( खाया १,२)। °ञ्चइ युं [°पति ] भु-पति, राजा; ( सुपा ३३४ )। °चट्ठ न [ °पृष्ठ ] मही-पीठ, भूमि-तल; (महा)। °हर देखो °धर; (से ६, ३६)। धरणिंद् पुं [धरणेन्द्र ] नाग-कुमारों का दिल्ला -दिशा का इन्द्र ; ( पडम ४, ३८)। धरणी देखो धरणि; ( प्राप्त २३; पि ४३; से २, २४; कुप्र २२ )। धरा स्त्री [ धरा ] पृथिवी, भूमि ; ( गउड़ ; सुपा २०१ )। °घर, °हर पुं [ °घर ] पर्वत, पहाड ; (से६, ७६ ; ३८; स २६६; ७०३; उप ७६८ टी )। धराविअ वि [ धारित ] पकड़ा हुत्रा ; ( स २०६ ; सुपा ३२५ ; संदा ३४ )। २ स्थापित; "धरावियं मडयं " (कुत्र १४०)। ध्रुरिअ वि [धृत ] १ धारण किया हुआ; ( गा१०१ ; सुपा 🔨 १२२ ) । २ रोकाहुब्रा; (स २०६) । धरिज्जंत ∣देखे धर=ध् । धरिज्जमाण ∫ धरिणो स्त्रो [धरिणो ] पृथिवी, भूमि; (पात्र )। धरिम न [ धरिम] १ जो तराजु में तौल कर वेचा जाय वह ; ( श्रा १८ ; गाया १, ८ )। २ ऋग, करजा; ( गाया १, १)। ३ एक तरह का नाप, तौल; (जो २)। धरियव्व देखो धर=ध । धरिस अक [धृष्] १ संहत होना, एकत्रित होना । २ प्रगल्भता करना, धीठाई करना । ३ मिलना, संबद्ध होना । ४ सक हिंसा करना, मारना । ५ अमर्प करना, सहन नहीं करना । धरिसइ; ( राज ) 1. धरिसणं न [ धर्षण ] १ परिभव, श्रिभभव; २ संहति, समृहः ्र ३ ग्रमर्ष, ग्रसहिष्णुता; ४ हिंसा ; ५ वन्धन, योजन; ( निचू १ ; राज ) । ६ प्रगल्भता, धृष्टता, धीठाई ; ( श्रीप ) । **धर्रत** देखो धर=धृ । धव पुं [ धव ] १ पति, स्वामी ; ( गाया १, १ ; वव ७)! २ वृत्त-विशेष ; ( पर्णा १ ; उप १०३१ टी ; श्रौप ) । धवकक ग्रक [ दे] धड़कना, भय से व्याकुल होना, ध्रुकंधुका-ना। धवकाइ ; (सण)। धविकय वि दि ] धड़का हुआ, भयसे व्याकुल वना हुआ; (सण)।

भवण न [ भावन ] धीन, चावल श्रादि का धावन-जल ; (सूक्त न्ध)। ध्रवल पुं [ दे ] स्व-जाति में उत्तम ; ( दे ४, ४७ ) । भवल वि [ भवल] १ सफेद, श्वेत ; (पात्र ; सुपा २८१)। २ पुं, उत्तम वैत्तः (गा ६३८)। ३ पुंन. छन्द-विशेषः (पिंग)। °गिरि पुं [ °गिरि ] कैलास पर्वत ; ( ती ४६ )। °गेह न [ °गेह ] प्रासाद, महल ; ( कुमा )। °वंद पुं [°चन्द्र] एक जैन मुनि ; (दं ४७)। °रच पुं [ °रव ] मंगल-गीत; (सुपा २६१)। °हर न [ °गृह ] प्रासाद, महल ; (श्रा १२; महा)। धवल सक [धवलय् ] सफेद करना । धवलइ; (पि ४४७) । क्षकृ—**धवलिङ्जंत**; ( गडड ) । धवलक्क न [धवलार्क ] ग्राम-विशेष, जो ग्राजकल ' घोलका ' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है ; ( ती ३ )। धवलण न [ धवलन ] सफेद करना, श्वेती-करण ; (कुमा)। धवलसंडण पुं [ दे ] हंस : ( दे ४, ४६ ; पाछ )। धवला स्त्री [धवला ] गौ, गैया ; (गा ६३८)। धवलाअ अक [धवलाय] सफेद होना । वक्र —धवलाअंत; (गाध)। धवेळाइअ वि [ धवळायित ] १ उत्तम वैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह ; २ न. उत्तम वृषभ की तरह श्राचरण ; (सार्घ ६)। धविलम पुंस्री [ धविलमन् ] सफेदपन, शुक्कता ; ( सुपा 08 ) [ धवलिय वि [ धवलित ] सफेद किया हुत्रा ; (भवि )। धवली स्त्री [धवली] उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया; (गउड)। धव्य पुं दि ] वेग ; (दे ४, ४७)। धर्स ब्रक [धर्स्] १ धसना । २ नीचे जाना । ३ प्रवेश करना । धसइ, धसउ ; ( पिंग )। धस पुं [ धस् ] 'धस् ' ऐसा ब्रावाज, गिरने का ब्रावाज; " धराति महिमंडले पडिओ " ( महा ; खाया १, १-पत्र ४७ ).। धसक्क पुं [ दे ] हृदय की घवराहट का आवाज, गुजराती र्मे 'धासको'; "तो जायहिब्रधसक्का'' (श्रा १४; कुप्र४३४) । धसक्किअ वि [ दे ] 'ख्व पवड़ाया हुआ; ( श्रा १४ )। 🗸 धसल वि [दे] विस्तीर्ष ; (दे ४, ४८)। धा सक [धा] धारण करना । धाइ, धाम्रइ, धाम्रए ; ं (षड्)। कर्म—धीयए; (पिंड)।

```
्धा सक [ध्यै] ध्यान करना, चिन्तन करना। धार्ग्रात ;
    (संचि ७६)।
  धा सक [धाव ] १ दौड़ना । २ शुद्ध करनां, धाना । धाइ,
    धात्रइ; (हे ४, २४०)। भवि—धाहिइ; (षड्)।
  श्वाइअ वि श्वावित वेोड़ा हुया; (से ८, ६८; भवि)।
  धाइअसंड देखो धायइ-संड; ( महा )।
  आई देखो अत्ती ; (हे २, ८१ ; पन ६७ )। ४ धाई का
     काम करने से प्राप्त को हुई भिन्ना ; ( ठा ३, ४ )। ५ छन्द-
    विशेष ; ( पिंग ) । °पिंड पुं [ °पिण्ड ] धाई का काम कर
     प्राप्त की हुई भिन्ना; (पव ६७)।
  धाई देखो धायई ; ( उप ६४८ टो )।
  धाउ पुं [ धातु] १ सोना, चाँदो, तांवा, लोहा, राँगा, सीसा
     श्रीर जस्ता ये सात वस्तु; ( जी ३ ) । २ गेरु, मनसिल श्रादि
     पदार्थ ; (से४, ४; पग्ह १,२) । ३ रारीर-धारक वस्तु — कफ,
     वात, पित्त, रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ;
     (श्रीप; कुप्र १४८) । ४ पृथिवी, जल, तेज श्रीर वायु ये चार
     महाभूत; (सूत्र १,१,१)। ५ व्याकरण-प्रसिद्ध शब्द-योनि, 'भ'
     'पच् ' त्रादिः; ( त्राणु) । ६ स्वभाव, प्रकृतिः; ( स २४१ ) ।
     ७ नाट्यं-शास्त्र-प्रसिद्ध त्र्यालतिका-विशेष ; (कुमा २, ६६ )।
     °य वि [°ज] १ धातु से उत्पन्न; २ वस्त्र-विशेष : ( पंचभा)।
      ३ नाम, शब्द ; (त्रणु)। °वाइअ वि [°वादिक]
    ंत्रोषिध त्रादिं के योग से तांत्र त्रादि का सोना वगैरः वनाने
     वाला, किमियागर; (कुप्र ३६७)।
   श्राउं पुं [ श्रातृ ] पणपन्नि-नामक व्यन्तर-देवों का एक इन्द्र;
     ( ठा २, ३ )।
   भाड अक [ निर्+स ] वाहर निकलना । धाड्द ; ( हे ४,
     ve ) 1 .
   धाड सक [निर् + सार्य] वाहर निकालना ।संक्र-धाडि-
     ऊण ; ( कुप्र ८३ ) । कत्रक्त--धाडिज्जंत ; ( परम १७,
      २५; ३१, ११६)।
   भाड सक [भाड् ] प्रेरणा करना । २ नाश करना । घाड़ेति ;
      ( सूत्र १, ४, २) । क्वक —धाडीयंतः ( पण्ह १, ३---
      開発) James prototog (注答
    भाडण न [भाडन ] १ प्रेरणा, २ नारा ; ( औप )।
    भाडाचिश्र वि [निस्सारित] बाहर निकाला हुआ, निर्वासितः
      ( पडम २२, ८) क्रिक्ट ( क्रिक्ट क्र
    भाडि वि [ दे ] निरस्त, निराकृत ; ( दे ४, ४६ )।
```

```
धाडिअ वि [ निःसृत ] वाहर निकता हुआ ; ( हुमा ) ।
भाडिअ पुं [ दे ] ब्राराम, वगीचा : ( दे ४, ४६ )।
धाडिअ वि [ निस्सारित ] निर्वासित, वाहर निकाला हुआ ;
 ( पउम १०१, ६०; स २६८ ; उप ७२८ टी ) ।
धाडी स्वी [ धारी ]। १ डाकुयों का दल ; ( सुर २, ४ ;
 प्रारू )। २ हमला, श्राक्रमण, धावा ; ( कन्त्र )।
धाण देखो धण्ण=धन्य : ( वज्जा ६० )।
श्वाणा हो श्वाना विनया, एक जात का मसाला ;
 (दे ७, ६६ ; प्रारू)।
भाणुक्क वि [भानुष्क ] धनुर्धर, धनुर्विद्या में निपुण ;.
 '( उप प्र प्र ६ ; सुर १३, १६२ ; वेगी ११४; कुप्र ४५२) ।
धाणूरिअ न [ दे ] फल-भेद ; ( दे ४, ६० )।
भ्राम न [ भ्रासन् ] वल, पराक्रम ; ( ग्रारा ६३ ; सण )।
धाय वि [ धात ] १ तृप्त, संतुष्ट ; ( ब्रोब ७७ भा ; सुर
  २, ६७)। २ न. मुभिन्न, मुकाल; ( वृह ४ )।
भायइ॰) सी [ भातकी] मृज्ञ-विशेष, धाय का पेड़ ; (पार्ण ४
श्वायई र्र १; पडम १३,७६; ठा २,३; सम ११२) । °खंडर्
 पुं [°खण्ड] स्वनाम-स्थात एक द्वीप ; ( ठा २, ३; अणु )।
  °संड पुं [ °पण्ड ] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप ; ( जीव ३ ;
 ठा प ; इक ) l
धार सक [धारय] १ धारण करना । २ करजा रखना । धारेइ;
  (महा)। वकु-धारंत, धारअंत, धारेमाण, धारयमाण,
  धारित ; ( सुर ३, १८६ ; नाट-विक १०६; भग ; सुपा
  २४४; २६४) । हेक्--भारिउं, भारेत्तए, भारित्तए ;
  (पि ५७३; कस; ठा ५,३)। क्र—धारणिज्ज, धारणीय,
  धारेयव्वः ( णाया १, १ ; भग ७, ६; सुर १४,७७; सुपा
  ४८२)।
धार न [धार] १ धारा-संबन्धी जल; २ वि. धारण करने
  वाला ; (राज)।
श्रार वि [ दे ] लुबु, छोटा; ( दे ४,४६ )।
धारग वि धारक वाता ; (कंप ; उप प्र
  ७्र , सुपा रश्यो।
धारण न [ धारण ] १ धारने की अवस्था ; २ प्रहण ; ३
 रत्ताण, रखना ; ४ परिधान करना; ५ अवलस्वन ;
```

```
धारणा सी धारणा ] १ मर्यादा, स्थिति ; ( त्रावम )।
   २ विषय महरा करने चाली बुद्धिः (ठा ८ः दंस ४)। ३
   ज्ञात विषय का य-विस्मरण: (विशं २६१)।
                                      ४ अवधारण,
  र्द्रनश्चय; (त्रावम)। १ मन की स्थिरता । ६ घर का एक अव-
   यवः (भग =, २)। °च व हार पुं [ 'व्यवहार ] व्यवहार-
   विशेष; ( टा ४, २ )।
 धारणिज्ज देखो धार=धारय ।
  धारणी सी [धारणी] १ धारण करने वाली ; ( ग्रौप )।
   २ ग्यारहर्वे जिनदेव की प्रथम शिज्या ; (सम १५२)।३
   वमुदेव यादि यनेक राजायों की रानी का नाम; ( श्रंत; श्राचू;
   १; विपार, १; गाया १, १)।
 धारणीय देखे धार=धारव ।
 धारय दंबो धारग ; ( ब्रोव १ ; भवि )।
 धारयमाण देखा धार=धारय्।
 धारा स्त्री [दे] रण-मुख, रण-भूमि का अत्रभाग; (दे ४,४६)।
 धारा ही [धारा ] १ अहा के आगे का भाग, धार; (गउड;
   प्राप्त ६२ )। २ शवाह, वाली; (महा)।
   श्रेव की गति-विरोप; (कुमा; महा)। ४ जल-धारा,
   पानी की धारा; १ वर्षा, यृष्टि; ६ द्रव पदार्थों का प्रवाह रूप से
   पतन ; (गडड) । ७ एक राज-पत्नी ; (आवम) । °कयंव पुं
   [°कद्म्य] कदम्य की एक जाति, जो वर्ष से फलती-फूलती है
   (कुमा)। °धर पुं [°धर] मंब; (सुपा २०१)। °वारि न
   िंदारि ] धारा से गिरता जल ; (भग १३,६) i
   °वारिय वि [°वारिक ] जहाँ धारा से पानी गिरता हो वह ;
   (भग १३,६)। 'हय वि [ 'हत ] वर्ण से सिक्त;
   (क्य)। °हर देखो °धर; (सुर १३, १६४)।
 धारावास पुं [दे] १ भेक, मेड्क ; (दे ४, ६३; पड्)।
   २ मेव ; (दे ४, ६३)।
 थारि वि [धारिन् ] धारण करने गला ; ( ब्रोप ; कप्प )।
 ध्रास्ति देखो धार=धारय्।
 र्घारिणी देखो घारणी ; ( श्रीप ) । 🕖
 धारित्तंष देखो धार≐धार्य । 'ं
 धारिय वि [ धारित ] "धोरण किया हुआ है 🗀 ( भवि 🥫
   थाचा )।
' घारी देखो घत्ती ; (हे २, ५१)।
```

धारी देखो धारा ; (कुमा)।

```
धारेत्तए
           }े देखो धार≕धारय् ।
 धारेयव्व
 श्राच सक [श्राच्] १ दौड़ना। २ शुद्ध करना, धोना।
  धावइ ; (हे ४, २२८ ; २३८)। वक्त-धावंत,
  धावमाणः ( प्रासू ८४; महाः, कप्प )। संक्र-धाविऊणः
  (महा)।
 धावण न [ धावन ] १. वेग से गमन, दौड़ना : ( संत्र १,
  ७)। २ प्रचालन, भोना; (कुप्र १६४)।
 धावणय पुं [ धावनक ] दौड़ते हुए समाचार पहुँचाने का
 काम करने वाला, हरकारा, संदेसिया ; ( सुपा १०५ :
   38 € 1
 धावणया स्त्री [धान] स्तन-पान करना ; (उप ८३३)।
 धावमाण देखो धाव ।
 धाविअ वि [धावित ] दौड़ा हुआ ; (भवि )।
 थाविर वि [ थावितु ] दौड़ने वाला ; ( सण ; सुपा ४४ ) ।
 थावी देखा थाई=धात्री ; ( उप १३६ टी ; स ६६ ; सुर
  २, १११२ ; १६, ६८ ) ।
 भाहा स्री दिं ] धाह, पुकार, चिल्लाहट ; (पटम ५३,
  ,प्पप्तः सुपा ३१७); ३४० )।
 भाहाविय न [दे] भाह, पुकार, चिल्लाहट ; ( स ३७० ;
  सुपा ३८० ; ४६६ ; महा )।
 धाहिय वि [ दे ] पलायित, भागा हुन्ना ; ( धाम ११ टी) 🗤
धि ब्र [ धिक् ] धिक्कार, छीः ; ( रंभा )।
धिइ स्त्री [ धृति ] १ धैर्य, धीरज ; ( स्य्य १, ८; षड् )।
  २ धारण; (ग्रावम)। ३ धारणा, ज्ञात विषय का य-विस्मरण;
  (विसे)। ४ धरण, अवस्थान ; (सूत्र १, ११)।
  १ ब्रहिंसा; (पण्ह २, १)। ६ धेर्ग की ब्रविष्ठायिका देवी;
  ७ देवी की प्रतिमा-विशेष ; ( राज ; गाया १, १ टी-पन
  ४३ )। 

   तिगिच्छि-दह की अधिच्छायिका देवी ; (इक ; ठा
  २३)। 'कूड'न' [ 'कूट ] धृति-देवी का अधिष्ठित शिखर-
 विशेषः (जं ४)। °धर पुं [°धर] १ एक बन्तकृद् महर्षिः २
  'ग्रतगर्ड-दसा' सुत्र का एक अध्ययन; ( ग्रांत १८)।
  भतं वि [ भत् ] धीरज वाला ; ( ठा ८ ; पग्हर, ४ )।
 धिकक्तय वि [धिककृत] १ धिककारा हुआ ; ( वव १ )।
 २ न धिक्कार, तिरस्कार, ( वृह ६ )।
 चिक्करण न [चिक्करण] तिरस्कार, धिक्कार ; ( णाया
  9, 98 ) 1
चिक्करिअ वि [ धिक्कृत ] धिक्कोरा हुआ; ( क्षेप्र १६७)।
```

धिककार पुं [धिककार ] १ धिककार, तिरस्कार ; (पगह १, ३; द्र २६) । २ युगलिक मनुष्यों के समय की एक दगड-नीति ; ( ठा ७---पत्र ३६८ )। श्चिक्कार सक [ श्विक्+कारय् ] धिक्कारना, तिरस्कार करना। कवकु—धिककारिज्जमाण ; (पि ५६३)। धिंउज न [ धेर्य ] धोरज, धृति ; ( हे २, ६४ )। धिज्ज वि [ धेय ] धारण करने योग्य : ( णाया १, १ )। धिज्ज वि [ध्येय ] ध्यान-योग्य, चिन्तनीय ; ( णाया १, १)। धिज्जाइ पुंसी [ द्विताति, धिगुजाति ] ब्राह्मण, विप्र । ह्यी--"तत्थ भहा नाम धिज्जाइणी" ( श्रावम )। धिज्जाइय) पुंसी [ द्विजातिक, धिग्जातीय ] नाह्मण, धिज्जाईय विप्र : ( महा : उप १२६ : अपन ३ )। विज्जीविय न [ विग्जीवित ] निन्दनीय जीवन ; ( स्त्र २, २ )। धिट्ठ वि [धृष्ट] घीठ, प्रगल्भ ; २ निर्लज, वेशरम ; (हे १, १३० ; सुर २, ६ ; गा ६२७ ; श्रा १४ )। धिट्ठज्जुण्ण देखो धट्टज्जुण्ण ; (पि २७८)। धिद्विम पुंस्री [ धृष्टत्व ] धृष्टता, घीठाई ; ( सुपा १२० )। धिद्धी) अ [धिक् धिक् ] छीः छीः; ( उव; वे ६१; रंभः)। घिघी∫ धिप्प अक [दीप्] दीपना, चमकना। धिप्पइ; (हे 9, 223 ) 1 धिष्पर वि [ दीप्र ] देदीप्यमान, चमकीला ; ( कुमा )। धिय ब्र [ धिक् ] धिक्कार, छीः ; "वेइ गिरं धिय मुंडिय" (उपहर्४)। घिरत्थु त्र [ घिगस्तु ] धिक्कार हो ; ( णाया १, १६ ; महा; प्रारू )। धिसण पुं [धिषण ] बृहस्पति, सुर-गुरु ; ( पात्र )। धिसि अ [ धिक्] धिक्कार, छीः; ( सुपा ३६५ ; सण ) । भी स्त्री [भी] बुद्धि, मित; (पात्रः; साया १,१६; कुप्र ११६; २४७; प्रासू २०) । °धण वि [°धन] १ वुद्धिमान्, विद्वान् ; २ पुं. एक मन्त्री का नाम; (उप ७६८ टी) । भ, भंत वि [ °मत् ] बुद्धिशाली, विद्वान् ; (उप०२८ टी ; कप्प;राज) । भी अ [ भिक् ] धिक्कार, छीः ; (उन; नै ११ )। धीआ स्रो [ दुहितृ ] लड़की, पुली ; ( मुच्छ १०६ ; पि । ३६२ ; महा ; भवि ; पच्च ४२ )। भीउव्लिया स्त्री [ दे ] पुतली ; ( स ७३७ )।

धीर अक [ धीरयू ] १ धीरज धरना । २ सक, धीरज देना, श्राश्वासन देना। धीरेंति ; (गउड)। धोर व [धीर] १ धैर्य वाला, मुस्थिर, य-चन्चल ; (हे ४, ३०: गा २६७ ; ठा ४, २ )। ेर वुद्धिमान्, पिउर्त, विद्वान् ; ( उप प्६८ टो ; धर्म २ )। ३ विवेकी, शिष्ट ; (स्य १, ७)। ४ सहिज्णुः (सूत्र १, ३, ४)। ५ पुं. परमे-रवर, परमात्ना, जिन-देव; ६ गणधर-देव: (श्राचा; श्राव ४)। धीर न [ धीर्य ] धीरज, धीरता ; ( हे २, ६४; कुमा )। श्रीरच सक [श्रोरय्] सान्त्वन करना, दिलासा देना । कर्म-धीरविज्जंति : ( कुप्र २०३ )। भीरवण न [ भोरण ] धीरज देना, सान्त्वन ; ( वव १ )। धीरिवय वि [ धीरित] जिसको सान्त्यन दिया गया हो वह, श्राश्वासित : ( स ६०४ )। धीराथ अक [ धीराय् ] धीर होना, धीरज धरना । वक्त---धीराअंत ; ( से १२, ७० )। धीराविञ देखो धीरविय ; ( पि ४४६ )। घोरिअ देखो घोर=बैर्य ; (१ २, १०७)। धीरिअ देखो धीरविय ; ( भवि )। धीरिम पुंस्ती [धीरत्व]धैर्य, धीरज; (उप पृ ६२; सुपा १०६; भवि; कुप्र १५०)। भीवर पुं [भीवर] १ मच्छीमार, जालजीवी; (कुमा; कुप्र २४७)। २ वि. उत्तम बुद्धि वाला; (उप ७६८ टी ; कुप्र २४७ )। धुअ देखो धुन=धाव्। धुम्रइ; (गा १३०)। धुअ सक [धु] १ कँपाना । २ फॅकना । ३त्याग करना । वक्ट-भूअमाण ; (से १४, ६६)। धुअ देखो धुव = ध्रुव; (भिन)। छन्द-विरोष; (पिंग)। धुअ वि [धुत ] १ कम्पित ; (गा ७८ ; दे १, १७३)। २ त्यक्त ; ( ग्रीप )। ३ उच्छलित ; ( से ४, ४ )। ४ न कर्म; (सूत्रं २, २) । १ मोच, मुक्ति; (स्त्र १, ७)। ६ त्याग, संग-त्याग, संयम ; (सूत्र १, २, २ ; ग्राचा )। °वाय पुं [ °वाद ] कर्म-नाश क्रू उपदेश: ( आचा )। धुअगाय पुं [ दे ] अमर, भमरा ; ( दे ४, ४७ ; पात्र ) । ्धुअराय पुं [ दे ] ऊपर देखो ; ( पड् )। धुं धुमार पुं [धुन्धुमार ] नृप-विशेष ; ( कुप्र २६३ )। धुं धुमारा स्त्री [दे] इन्द्राणी, राची ; (दे ४, ६०)। धुक्काधुक्क अक [कम्प् ] कॉपना, धुक् धुक् होना । धुक्का-धुक्कइ ; (गा ५⊏३ )।

```
धुक्कुद्धुअ ) दि [ दे ] उल्लक्षित, उल्लास-युक्त ; (दे
 धुक्कुद्धुगिअ 🖯 👚
                   ४, ६० )।
धुक्कुधुअ देखो धुक्काधुक्क। क्क-धुक्कुधुअंत ;
√( भवि )।
धुक्कोडिअ न [ दे ] संशय, संदेह ; ( वजा ६० )।√
धुगुधुग अक [धुगधुगाय ] धुग् धुग् आवाज करना। वकु-
  धुगुधुगंत ; ( पगह १, ३—पत्र४ )।
धुट्ठुअ देखो धुद्धुअ। धुट्डुबद ; (हे ४, ३६४)।
भुण सक [ भ्रू ] १ कँपाना, हिलाना । २ दूर करना, हटाना ।
  ३ नारा करना । धुणइ, धुणाद ; (हे ४, ४६ ; ब्राचा ; पि
  १२०) । कर्म-धुन्दर, धुग्रिज्जर ; (ह४, २४२) । वक्र-
  भुणंत ; ( सुपा १८६ ) ।    संह—भुणिऊण, भुणिया,
 धुणेऊण ; ( पड् ; दस ६, ३ )। हेक्र—धुणित्तए ;
 (स्य १, २, २)। कृ—धुणेड्ड ; ( याचू १ )।
धुणण न [ धूनन ] १ यपनयन ; २ परित्याग ; ( राज )।
धुणणास्त्री [ भ्रूनन ] कस्पन ; ( ब्रोघ १६१ मा )।
धुणाच सक [धूनय्] कॅपाना, हिलाना। धुणावइ; (वज्जा६)।
र्शुणाचिअ वि [ ध्रूनित ] कँपाया हुय्रा ; (उप ७६८ टो ) ।
धुणि देखो झुणि ; ( पर् )।
धुणिऊण ) देखो धुण।
धुणित्तप 🗦
धुणिय वि [ धूत] कम्पित, हिलाया हुआ ; "मत्थयं धुणियं"
  ( सुपा ३२० ; २०१ )।
धुणिया ) देखो धुण।
धुणेज्ज )
भुज्ज वि [धाट्य] १ दूर करने योग्य ; २ न पाप ; ३ कर्म ;
  (दस ६, १; दसा ६)।
धुत्त वि [ धूर्त ] १ ठग, वञ्चक, प्रतारक ; ( प्राप्त ४० ;
  था १२ )। २ जूब्रा खेलने वाला; ३ पुं धतूरे का पेड़ ; ४
  लोहे का काट; ५ लवण-विशेष, एक प्रकार का नोन ; (हे २,
 धुत्त वि दि ] १ विस्तीर्ण ; (दे ४, ४८)। र माकान्त;
  (पड्)।
 धुत्त 🚶 सक [श्रूर्तय् ] ठगना । धुतारसि ; (मुपा११४) ।
 धुतार । वक्च-धुत्तयंत ; ( श्रा १२ )।
भुत्तारिअ वि [भूतित ] उगा हुत्रा, विन्वतः (उप७२५टी)।
 भुत्ति स्त्री [ भूर्ति ] जरा, बुढ़ापा ; ( राज )।
```

धुत्तिअ वि [ धूर्तित ] वश्चित, प्रतारित ; ( सुपा ३२४ ; श्रा १२)। धुत्तिम पुंसी [ धूर्तत्व] धूर्तता, धूर्तपन, ठगाई ; (हे१, ३४; कुमा; श्रा १२ )। धुत्ती स्री [ धूर्ता ] धूर्त स्त्री; ( वज्ञा १०६)। धुत्तीरय न [श्रत्तूरक] धतूरे का पुष्पः (वज्जा १०६)। धुदुधुम ( अप ) अक [शन्दाय्] आवाज करना । धुद्धुअइ; (हे ४, ३६४)। धुम्म पुं [धूम्र ] १ धून, ध्ँया । २ वर्ष-विशेष, कपोत-वर्ण; ३ वि्कपोत वर्ण वाला। 'ब्ख्ख पुं ि'श्लि ] एक राचस ; (से १२, ६०)। धुर न देखो धुरा; (उप पृ ६३)। धुर पुं [धुर ] १ ज्योतिष्क ग्रह्-विशेष ; ( ठा २, ३ )। २ कर्जदार, ऋणी; "जस्स कलसम्मि वहियाखंडाइ तस्स धुरधणं लव्मं, पुरारवि देउं धुराखं" ( सुपा ४२६ )। धुरंधर वि [ धुरन्धर ] १ भार को वहन करने में समर्थ, किसी कार्य को पार पहुँ वाने में शक्तिमान, भार-वाहक; ( से ३, ३६ )। २ नेता, मुखिया, अगुआ ; (सण ; उत्तर२०)। ३ पुं. गाड़ी, हल ग्रादि खींचने वाला वैल ; (दे ८, ४४ )। धुरा स्त्री [धुर्] १ गाडी वगैरः का स्रप्र भाग, धुरी; (उव)। २ भार, वोक्ता; ३ चिन्ता; (हे १, १६)। °धार वि [ °धार ] धुरा को वहन करने वाला, धुरन्धर ; ( पउम ७, १७१ )। -धुरो स्त्री [ धुरी ] ब्रन्त, धुरा, गाड़ी का ज्ञा ; ( ब्रणु )। धुव सक [ धाव् ] धोना, शुद्ध करना । धुनः, धुनंति ; (हे ४, २३८ ; गा ४३३ ; पिंड२८) । वळ--धुवंत ; (से ८, १०२)। कवक्र—धुन्वंत, धुन्दामाण ; (गा ४६३; से ६, ४५; वज्जा २४; पि ५३८ । धुव सक [धू] कँपाना, हिलाना। धुनर ; (हे४, ४६ ; पड्)। कर्म-धुन्वदः (कुमा)। कवक्र-धुन्वंतः; (कुमा)। धुव वि [ धुव ] १ निश्चल, स्थिर ; ( जीव ३) । २ नित्य, शाश्वत, सर्वदा-स्थायी ; ( ठा४, ३; स्ट्य२, ४) । ३ व्रवस्य-भावी ; ( सुग्र २, ९ )। ४ निश्चित, नियत ; (ग्राचा )। १ पुं अश्व के शरीर का आवर्त ; ( कुमा )। ६ मोज्ञ, मुक्ति ; ७ संयम, इन्द्रियादि-निप्रहः ( सुत्र १, ४, १ )। प्र संसारः ( अणु)। ६ न मुक्ति का कारण, मोच्च-मार्ग ; (त्राचा)। १० कर्म ; (त्राणु)। ११ अत्यन्त, अतिराय; "धुनमोगिएहइ"

(ठा६)।°किम्मिय पुं [°किर्मिक] लोहार आदि शिल्पी; (वव१)। °चारि वि [ °चारिन् ] मुमुज्जु, मुक्ति का अभिलापी; °णिगाह पुं [ °तिप्रह ] आवश्यक, अवश्य °मग्ग पुं करने योग्य अनुष्ठान-विशेष ; ( अणु )। िमार्ग ] मुक्ति-मार्ग, मोद्ध-मार्ग ; ( सूत्र १, ४, १ )। °राहु पुं [ °राहु ] राहु-विशेष ; (सम २६ )। [ °वर्ण ] १ संयम ; २ मोत्त, मुक्ति ; ३ साश्वत यरा ; (याचा)। देखो धुअ=ध्रुव। धुवण न [ धावन ] १ प्रजालन ; ( श्रोव ७२ ; ३४७ ; स २७२)। २ वि कॅपाने वाला, हिलाने वाला। स्त्री-°णी ; ( कुमा ) । धुःच देखो धुव=धाव्। धुव्वइः, (संन्नि ३६)। धुञ्चंत देखो धव = धू। धुव्वंत १देखो धुव=धाव्। धुव्वमाण 🕽 धुहअ पि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ ; ( षड् )। धूअ वि [ धूत ] देखो धुअ = धुत; ( ब्राचा ; दस ३,१३ ; पि ३१२ ; ३६२ ; स्त्र १, ४, २ )। धूअ देखो धूच=धूप ; ( सुपा ६४७ )। धूआ स्त्री [ दुहित ] लड़की, पुत्री ; ( हे २, १२६ ; प्रासू ER ) 1 भूण पुं [दे] गज, हाथी ; (दे ४, ६०)। भूणिय वि [भूनित ] कम्पित ; (कुप्र ६८ )। भूम पुं [भूम] १ धूम, धूँग्रा, ग्राग्न-चिन्ह; ( गउड )। २ द्वेष , अ-प्रीति ; (पर्व २, १)। °इंगाल पुं व ं [ °ाङ्गार ] द्वेष श्रौर राग; '( श्रोघ २८८ मा )'। °केउ पुं [ °केतु ] १ ज्योतिब्क यह-विशेष ; ( ठा २, ३ ; पगह १, ४; श्रोप )। २ वन्हि, श्रप्ति, श्राग ; ( उत्त२२ )। ३ अशुभ उत्पात का सूचक तारा-पुञ्ज; (गउड)। वारण पुं [ °चारण ] धूम के अवलम्बन से आकाश में गमन करने की सक्ति वाला मुनि-विशेष ; (गच्छं २)। °जोणि पुं [ °योनि ]वादल, मेंब; (पात्र )। °ज्ञमय देखो °द्धय; ( राज )। °दोस पुं [°दोष ] भिन्ना का एक दाष, द्वेष से भोजन करना ; ( श्राचा '२', १, ३ )। °द्ध्य पुं [°ध्यज ] विह्न, श्रग्नि ; (पात्र ; उप १०३१ टी )। °ट्पभा, °ट्पहा स्त्री [ °प्रभा ] पाचवीं नरक-पृथिवी ; ( ठा ७ ; प्रारू ) । °छ वि [°छ ] धूँ या वाला; ( उप २६४

टो )। °वडल पुंन [°पटल] धूम-समृह; ( हे २, १६५ )। °वण्ण वि [°वर्ण ] पागडुर वर्ण वाला; ( गाया १, १७ )। °सिहा स्त्री [ °शिखा ] भूँ एका अप्रभाग; ( ठा४, २ ) । ञ्चर्मंग पुं [दे ] भ्रमर, भमरा ; (दे ४, ४७ )। धूमण न [धूमन] धूम-पान ; (सूत्र २,१)। धूमद्दार न [दे] गवात्त, वातायन ; (दे ४, ६१)। ध्यमद्धय पुं [दे] १ तड़ाग, तलाव ; २ महिप, भैंसा ; (दे ४, ६३)। धूमद्धयमहिसी सो.व. [दे] कृतिका नज्ञ ; (दे ४, **{** ? ) | भूमपिळयाम वि [ दे ] गर्त में डाल कर आग लगाने पर भो जो कच्चा रह जाय वह; (निचू १५)। भूमगहिसी स्रो [ दे ] नीहार, कुहरा, कुहासा ; ( दे ४, ६१;पाथ्र)। ्र भूमरी स्रो [दे] १ नोहार, कुहासा ; (दे ४, ६१)। २ तुहिनं, हिम ; (पड्)। भूमिसहा ि स्रो [दे] नोहार, कुहासा ; (दे ४, ६१ 🚶 ∫ ठा १० )।, भूमाअ अक [भूमाय् ] १ धूँ आ करना । २ जलाना । ३ धूम की तरह आचरना। धूमाअंति ; (से ५, १६ ; गउड )। वक् —धूमायंत ; (गउड ; से १, ८)। भूमाभा स्त्रो [भूमाभा ] पाँचवीं नरक-पृथिवी; (पडम ७६, ४७ )। भूमिअ वि [भूमित] १ धूस-युक्तः (पिंड)। २ छोंका हुया ( साक ग्रादि ) ; ( दे ६, ८८ )। धूमिआ स्त्री [दे] नोहार, कुहासा ; (दे ४, ६१ ; पात्र ; .ठा १०; भग ३, ७; अणु )। र्श्च्रिक वि [दे] दीर्च, लम्बा ; (दे ४, ६२)। धूरिअवट पुं [दे] अथ, घोड़ा ; (दे ४, ६१)। भूळडिआ ( अप ) देखो भूळि ; ( हे ४, ४३२ ) । भूलि ) स्री [ भूलि, °ली ] भूल, रज, रेख ; ( गटड ; प भूली ∫ प्रासु २८ ; ८४ )। °कंव, °कलंव पुं [°कद्म्व] ग्रीष्म ऋतु में विकसने वाला कदम्ब-ऋता ; (कुमा )। °जांघ वि [ "जङ्क ] जिसके पाँव में घूल लगी हा वह ; (वव १०)। "श्रूसर वि ["श्रूसर] धूल से लिप्त ; (गा '७७४; पर६)। °भ्रोउ वि [°भ्रोतः] भूलं को साफ करने वाला ; ( सुपा ३३६ )। °पंथ पुं [ °पथ ] धूलि-

वहुल मार्ग ; ( श्रोप २४ टो )। °विरस पुं [ °वर्ष ] धृत की वर्ष ; ( य्रावम )। °हर न [ °गृह ] वर्ग ऋतु में, लड़के लोग जो धृल का घर वनाते हैं वह; (उप ४६७ टो)। भूलीवष्ट पुं [ दे ] अक्ष, घोड़ा ; ( दे ४, ६१ ) । भूच नक [भूषय् ] धृष करना । धृवेज्ज ; ( श्रांचा २, १३)। वक्र—भूचेंत;(पि३६७)। धूच पुं [ भूप ] १ सुगन्धि द्रश्य से उत्तरन्न धूम ; २ सुगन्धि द्रव्य-विरोप, जो देव-पूजा श्रादि में जलाया जाता है ; ( गाया १, १; सुर २, ६४)। °घडो स्री [°घटी] धून-पात्र, धूप से भरी हुई कज्ञतो ; (जं १)। °जंत न िंधन्त्र विष्पु-पात्र ; ( दे ३, ३४ )। भ्रूचण न [ भ्रूपन ] १ धृप देना; २ धृम-पान, रोग को निगृत्ति क लिए किया जाता धृम का पान; "धृयणे ति वमणे य बत्थी-कम्मविरयणे" (दस ३, ६)। °बट्टि स्नी [ °वर्त्ति ] ध्रप की बनी हुई वर्तिका, अगरवती ; (कप्रु )। श्रुविश्र वि [ श्रुपित ] १ तापित , गरम किया हुआ ; २ **ऐ**र्हिंग ब्रादि में छोंका हुआ ; (चारु ६)। ३ धृप दिया हेया ; ( श्रीप ; गच्छ १ )। श्रुम्मर पुं [श्रूस्मर ]:१ हलका पीला रंग, ईपन् पागडु वर्ण; २ वि धृतर रंग वाला, ईपत् पागटु वर्ण वाला ; ( प्रास् ८४ ; गा ७७४ ; से ६, ५२ )। भ्रूमरिअ वि [भ्रूसरित ] धृसर वर्ण वाला ; (पात्र ; भवि )। श्चे सक [श्चा] धारण करना। धेइ; (संन्नि ३३)। "बेहि धीरतं" (कुप्र १००)। श्वेक्ष ) वि [ध्येय ]ध्यान-योग्य ; ( श्रजि १४ ; शाया श्रेन्ज 🕽 १,१)। श्चेज्ज वि [ श्चेय ] धारण करने योग्य ; ( गाया १, १ )। श्चेन्ज न [श्चेर्य ] श्वीरज, धोरता ; (पगह २, २)। रिश्चेणु खी [श्रेनु] १ नव-प्रस्ता गी; २ सवत्सा गी;३ दृधार गाय ; ( हे ३, २६; चंड) । श्चेर देखो श्चीर=धेर्य ; ( बिक १७ )। भ्रेचय पुं [भ्रेचत ] स्वर-विशेष ; "वेवयस्सरसंपणणा भवंति कलहप्पिया" ( ठा ७—पत्र ३६३ ) । भ्रोअ तक [ भ्राच् ] घोना, शुद्ध करना, पखारना । घोएज्जा ;

( ग्राचा )। वकृ—धोयंत ; (सुपा ८४ )।

घोअ वि [ घोत ] घोया हुया , प्रचालित ; ( से १, २४; ७, २०; गा ३६६ )। भोअग वि [ भावक ] १ घोने वाला ; २ पुं, घोवी ; ( उप ष्ट्र ३३३ ) भ्रोअण वि [ भ्रावन ] भ्रोना, प्रज्ञालन ; ( श्रा २० ; स्यण १८ ; श्रोघ ३४७ )। घोइअ देखां घोअ=धीत ; ( गा १८ )। भोज्ज वि [ भुर्य ] १ धुरीण, भार-वाहक ; २ अगुआ, नेता, धुरन्वर ; ( वव १ )। धोरण न [ दे ] गति-चातुर्य : ( ग्रीप )। धोरणि ) ह्यां [धोरणि, 'णी ] पिक्क, कतार ; ( सुपा धोरणी 🕽 ४६ ; भवि ; पड् )। धोरिय देखां घोज्ज ; ( सुपा २८२ )। धोरुगिणी स्त्री [धोरुकिनिका] देश-विरोप में उत्पन्न स्त्री; (गाया १, १---पत्र ३७ ) । धोरेय वि [ धौरेय ] देखां घोज्जः ( सुपा ६४० )। धोच देखो घोअ=धाव्। धंवइ ; (स १४० ; पि ७८)। धोवेज्जा ; ( श्राचा) । वक्त-धोवंत; ( भवि ) । कवक्त-धोठवंत, धोव्वमाणः (परम १०, ४४: णाया १, ८)। क्-धोवणिय ; ( गाया १, १६ )। धोवय देखां धोवग ; ( दे ८, ३६ )। भ्रु बु ( यप ) य्र [भ्रु बम् ] यटल, स्थिर; ( हे ४,४१८)। इत्र विरिवाइअसद्महण्णवस्मि धत्राराइ-सद्दंकलणो छन्त्रीसइमो तरंगो समता।

## न देखो गा ।

१ प्राकृत भाषा में नकारादि सब शब्द एकारादि होते हैं, अर्थात् आदि के नकार के स्थान में निस्य या विकल्प से 'ए' होनेका ब्याकरणों का सामान्य नियम है; (प्राप्त २,४२; दे ५,६३ टी; हे १,२२६; पड् १,३,५३), और प्राकृत-साहित्य-प्रन्थों में दोनों तरह के प्रयोग पाये जाते हैं। इससे ऐसे सब शब्द एकार के प्रकरण में आ जाने से यहाँ पर पुनरावृत्ति कर ब्यर्थ में पुस्तक का कज़ेबर बड़ाना उचित नहीं समक्ता गया है। पाठक-गण एकार के प्रकरण में आदि के 'ए ' के स्थान में सर्वत 'न' समक्त लें। यहो कारण है कि नकारादि शब्दों के भी प्रमाण एकारादि शब्दों में ही दिये गये हैं।

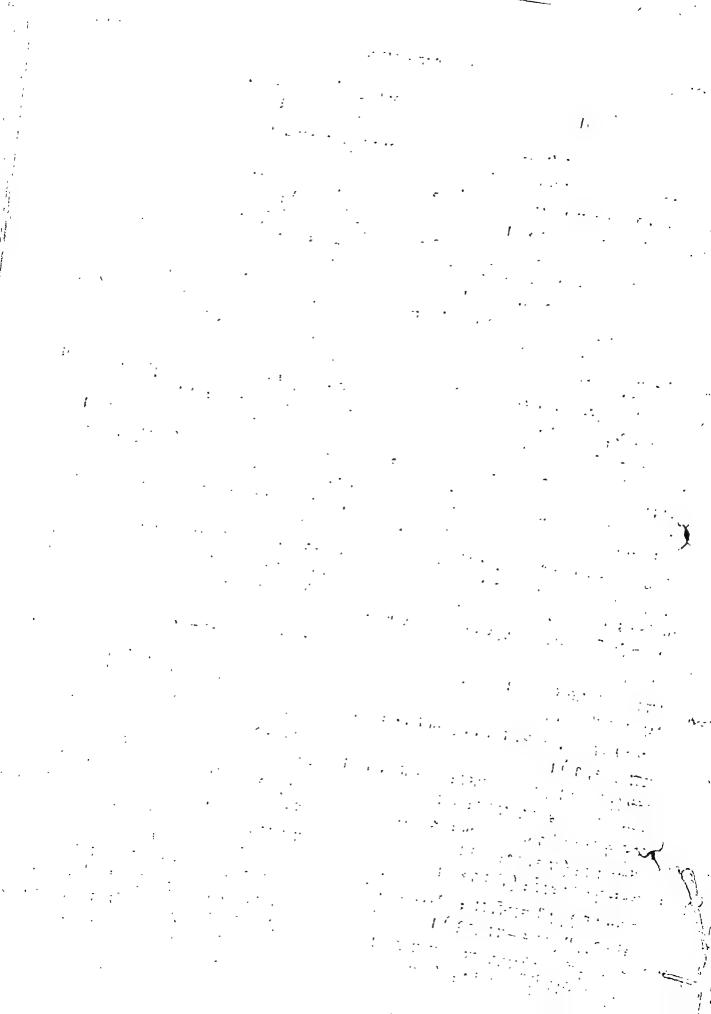

q

प पुं [ प ] १ ओष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्राप )। 🗶 २ पाप-त्याग ; " पति य पाववञ्जले " ( आवम )। प अ [प्र] इन अर्थी का सुचक अव्यय ; - १ प्रकर्ष ; जैसे-'प्रयोस' (से २, ११)। २ प्रारम्भ ; जैसे-- 'पण-मिय ', 'पकरेइ' (जं १; भग १,१)। - ३ उत्पत्ति ; ४ ख्याति, प्रसिद्धि ; ५ बंयवहार ; ६ चारों ओर से ;-( निवृ १ ; हे २, २१७ )। ७ प्रज्ञवण, मृत ; (विसे ७८१ )। □ फिर फिर ; ( निचू ३ ; १७ )। ६-गुजरा-हुग्रा, विनष्ट ; जेसे — 'पानुम'; (ठा ४, २—पत २१३ टी)। प ैवि [ प्राच् ] पूर्व तर्फ स्थित ; ( भवि )। 🕟 पअंगम पुं [ प्लबङ्गम ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। पशंघ पुं [प्रजङ्घ ] राज्ञस-विशेष ; ( से १२, ५३ )। पद पुं [ पति] १ धव, भर्ता ; ( पात्र ; गा १४६ ; कप्प )। ं २ मालिक ; ३ रज्ञक ; जैसे--' भूवई, ', ' तिअसगणवई ' ्रं नरवइ ' ( सुपां ३६ ; अ्रजि १७ ; १६ )। ्रितम ; जैसे — 'धरणिधरवर्हे ' ( ग्रजि १७ ) - । ° घर न [ "गृह ] सपुराल ; ( षड् )। · "वया, "ञ्चया स्त्री [ °वता ] पति-सेवा-परायण स्त्री, कुलवती स्त्री ; ( गां ४९७ ; . सुर ६, ६७)। हर देखो वर ; (हे १,४)। पइ देखो पडि ; ( ठा २, १ ; काल ; उकर २१ )। पइअ वि [दे] १ भरिर्सत, तिरस्कृत-; २ न् पहिया, रथ-चक ; ( दे ६, ६४ )। पड्ड देखा पगड्≕प्रकृति ; ( से २,४४ )। पइउं देखो पय=पच्। पद्वचचरण न [प्रत्युपचरण] प्रत्युपचार, प्रति-सेत्राः (रंभा)। पइऊल देखा पडिकूल ; ( नाट--विक ४४ )। 'पड्वया देखो पड्-वया: ( गाया १, १६ - पत २०४)। पइक ( अप ) देखो पाइकक ; ( पिंग )। 🕽 पृद्दकिद् देखा पडिकिद् : ( नाट —शकु ११६ ) । पडक देखा पाइक : ( पिंग ; पि १६४ )। पइगिइ देखा पडिकिदि 🛒 (स ६२४ ) 🗆 पद्दच्छन्न वुं [ प्रतिच्छन्नं ] भूत-विशेषः; ( राजः)। पइज्ज ( अप ) वि [ पतित ] गिरा हुआ, (पिंग )। पइउज (त्रप) वि [ प्राप्त ] मिला हुआ, लव्य : (पिंग)। पइन्जा देखो पर्वणा : (भिन ; मण )।

पइंड वि. [दे] १ जिसने रस को जाना हो वह ; २ विरत ; ३ पुं. मार्ग, रास्ता ; ( द ६, ६६ )। पद्द पुं [ प्रतिष्ठ ] भगवान् सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम ; (सम १६०)। पद्दृ वि [प्रविष्ट] जिसने प्रवेश किया हो वह ; (स४२६)। पइट्ठवणं देखो पइट्ठावण: (राज)। पहड़ा स्त्री [ प्रतिष्ठा ] १ ब्रादर, सम्मान ; २ कीर्ति, यश ; ३ व्यवस्था ; (हे १, २०६)। ४ स्थापना, संस्थापन ; (गांदि)। ५ अवस्थान, स्थिति: (पंचा ८)। ६ मृत्ति में ईश्वर के गुणों का आरोपण : " जिलाविंवाण पदद्वं कड्या विहु ब्राइसंतत्स " (सुर १६, १३)। ७ ग्राश्रय, ग्राधार ; ( ग्रीप )। पद्दद्वाण न प्रितिष्ठान ] १ स्थिति, ब्रवस्थान ; " काऊग पइद्वार्गं रमंगिङ्जे एत्य अञ्जामी " ( पडम ४२, २७ ; ठा ६ )। २ त्राधार, ब्राक्षय ; ( भग )। ३ महल ब्रादि की नींव ; ( पव १४८ )। ४ नगर-विशेष; ( आक २१ )। पदद्वाण न [दे] नगर, शहर ; (दे ६, २६)। पइंडावक देखी पइंडावय ; (गाया १, १६; राज )। पइट्टावग पइंडावण न [प्रतिष्ठापन ] १ संस्थापन ; (पंचा ८)। २ व्यवस्थापन ; ( पंचा ७ )। पद्दावयः वि [ प्रतिष्ठापक ] प्रतिष्ठा करने वाला ; ( ग्रीप ; पि २२०)। पइद्वाचिय वि [प्रतिष्टापित] संस्थापित; (स ६२ ; ७०४)। पइड्रिय वि [ प्रतिष्ठित ] १ स्थित, अवस्थित ; ( उवा )। २ आश्रित ; " रयणायरतीरपइहियाण पुरिसाण जं च दालिहं '' (प्रास् ७०) । ३ व्यवस्थित ; (ग्राचा २, १, ७)। ४ गौरवान्वित ; ( हे १, ३८ )। पद्रण्ण वि [ दे ] विपुत्त, विस्तृत ; ( दे ६, ७ )। 🐣 पर्ण वि [ प्रतीर्ण ] प्रकर्प से तीर्ण ; ( आचा )। पइण्ण ो वि [प्रकीर्ण, कि] १ विचित, फेंका हुआ ; पङ्गणाग 🐧 " ग्त्थापद्गगगग्यसणुप्पता नुमं सा पडिच्छा एंतं" (गा १४०)। २ अनेक प्रकार से मिश्रित ; (पंच )। ३ विखरा हुआ ; ( ठा ६ )। ४ विस्तारित ; ( वृह ९ )। १ न यन्य-विरोष, तीर्थकर-देव के सामान्य शिष्य ने बनाया हुआ प्रन्थ ; (गाँदि )। °कहा स्री [°कथा] उत्सर्ग, भामान्य निवम ; " उस्मरगा पङ्ग्णकहा भगगङ अववादो

```
निच्छंग्रकहा भगण्ड " ( निवृ ४ )। °तव पुं [ °तप स्]
 तपरचर्या-विरोष ; ( पंचा १६ )।
पइंपेणां स्त्री [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपंय ; (नाट-मानती
 १०६)। र नियम; (ग्रोप; पंचा १८)। इतर्क-
 शास्त्र-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, साध्य वचन का
 निर्देश: (दसनि १)।
पइण्णादं (शौ) वि [प्रतिज्ञात ] जिसकी प्रतिज्ञां की
 गई हो वह ; (मा ११)।
पइत्त देखो पउत्त≔प्रवृत ; ( भवि )। .
पइत्त वि [ प्रदीस ] जला हुआ, प्रव्यक्तिः; (से १४, ४३)।
पइत्त देखो पिचत्त=पिवत ( सुपा ७४ )।
पद्दि ( शौ ) देखो पगद ; ( नाट--- शक्के ६१ )।
पद्दिण न [ प्रतिदिन ] हर रोज ; ( काल )।
पइदिद्ध वि [ प्रतिदिग्ध ] विलित ; ( सूत्र १, ४, १ )।
पइदियह न [ प्रतिदिवस ] प्रतिदिन, हर रोज ; ( सुर
  १, ६० ) ।,
पइनियय वि [प्रतिनियत ] मुकर्र किया हुआ, नियुक्त
 किया हुया ;- ( त्रावस )।
पहन्त के देखो पहण्ण । ( उन ; भनि-; श्रा ६ :) । ::; ...
पइन्नग 🕽
पदन्ना देखो पद्गणाः; ( सुर १, १ .)। ....
पइप्प देखो पिलप्प । वक्त-पइप्पमाण ; ( गा ४१६ )।
पइप्पर्द्रय न [ प्रतिप्रतीक.] प्रत्यंग, इर् अंग ; ( रंभा ) ।
पद्भय वि प्रितिभय ] प्रत्येक प्राणी को भय उपजाने वाला :
 ( गाया १, २ ; पगह १, १ ; झीप )। 🐰 🦡
पद्दभा स्त्री [ प्रतिभा ] बुद्धि-विशेष, प्रत्युत्पन्न-मूर्तित्व ; ( पुष्क
  ३३१')।
पद्रमुह वि [ प्रतिमुख ] संमुख ; ( उप ७४४ ) । , , , ,
पइरिक्क वि [ दें प्रतिस्कित ] १ शून्य, रहित ; ( दे ६,
  ७१ ; से २, १४)। २ विशाल, विस्तीर्ण ; (दे ६,
  ७१)। ३ तुच्छ, हलका ; (से १, ४८)। ४ प्रचुर,
  विपुत्त ; ( ग्रोघ २४६--पत १०३) । ५ नितान्त,
  अत्यन्त ; " पड्रिक्सुहाए मणाणुकूजाए विहारभूमीए "
  (कप्पः)। ६ न. एकान्त स्थान, विजन स्थान, निजन
  जगह; (दे ६, ७९; स २३६: ७६६; गा ८८; उप
 . २६३ ) ।
 पइल ( अप ) देखो पढम ; ( पि ४४६ )।
```

```
पइलाइया स्त्री [प्रतिलादिका ] हाथ के वल जलने वाली
 सर्प की एक जाति ; (राज )।
पइल पुं [ दे पदिक ] १ अह-विशेष, अहाधिष्टायक देव-/
 विशेष ; ( ठा २, ३ ) । २ रोग-विशेष, श्रीपद ; ( पग्रं
 ર, કું) ા
पद्दव पुं प्रितिव । एक यादव का नाम ; ( गज )।
पद्वरिस न [ प्रतिवर्ष ] हरएक वर्ष ; ( पि २२० )।
पद्दबाइ वि [ प्रतिबादिन ] प्रतिवादी, प्रतिपची ; ( विसे
 २४८८ )।
पइचिसिट्ट वि [ प्रतिविशिष्ट ] विशेष-युक्त, विशिष्ट ;
 ( उवा )।
पइविसेस पुं [ प्रतिविशेषः] विशेष, भद्र, भिन्नता ;
 (निसे १२)।
पइस देखो पविसा । पइसइ ; (भिव )। ,पइसित ;
 (दे १, ६४ टि) कर्म-- गइसिञ्जर ; (. भवि)।
 वक्र--पद्दसंत ; (भिव ) । क्र--पद्दसियन्य ; (स
पद्समय न [ प्रतिसमग्र ] .हर समय, प्रतिज्ञाः ; ( प्रि
 २२० ), ।
प्रदसर देखो प्रविस । प्रस्तर ; (भवि )।
पइसार सक [प्र + वेशय्] श्रवेश कराना । पइसारइ ;
 पइसारिय वि [ प्रवेशित ] जिसका प्रवेश कराया गया ,हा
 वह ; " पइसारिक्रो य नयरि " ( महा ; भवि )। ...
पइहंत पुं [दे ] जयन्त, इन्द्र का एक पुतः (दे ६, १६०)।
पद्दा सक [ प्रति + हा ] त्याग करना । संक्र-पद्दिऊण :
 ( उव )।
पई° देखो पइ=पति ; (पड् ; ह १, ४ ; सुर १, १७६-)।
पईअ़्वि [ प्रतीत् ] १ विज्ञात्। र विश्वस्त्। : ३ प्रसिद्ध,
 विख्यात ; ( विसे ४०६ )।
पईअ न [ प्रतीक ] ग्रंग, अवयव ; (रंभा )।
पईइ स्त्री [ प्रतीति ] १ विश्वास । २ प्रसिद्धि ; ( राज ) ।
पईव देखा पळीव.। पईवेड ; ( कस ) ।
पईव पुं [ प्रदीप ] दीपक, दिया ; (पाय ; जी १ )।
पईव वि [ प्रतीप ] १ प्रतिकृत ; (हे १, २०६ )।
 २ पुं शबु, दुश्मन ; ( उप ६४८ टी ; हे १, २३१ )।
पर्इस (अप ) देखो पर्इस । प्रईसइ : (भवि )।
पड (अप) वि पितत ] गिरा हुआ ( पिंग )।
```

पउन पुं दि ] दिन, दिवस ; (वे हैं, हैं)। 🗸 🧺 पउअ न [प्रयुत ] संख्या-विशेष, "प्रयुताङ्ग" को चौरासी लॉख ्रं से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह-; ( इक ; ठा २, ४ )। पंउअंग न [प्रयुताङ्ग ] संख्या-विशेष ; "अयुत' को चौरासी लाख से गुणने, पर जा संख्या लब्ध हो वह ; ( ठा २, ४९) । ं पर्डज सक [ प्र + युज् ] व जोड़नी, युक्त करनी व २ उच्चारमा करना । 💲 प्रयुत्त करना । 🦠 ४ प्रेरमा। करना । .४ व्यवहार करना। ६ करना। पर्जनहः ः( महाः; भवि ; पि '४०७ )। पंरेजेति ; (कप्प )। वक्रे-पउंजंत, पउंजमाण ; ( ब्रोप ; पउम ३४, ३६ )। कवकु—पउज्जमाण । ( प्रयो २३ )। ' कु—पउंजिअन्व, पउज्जः ( पग्ह २, ३ ; उप ७२८ टी ; विसे ३३८४ ), पउइब्ब (अप) ; (अमा) । पउंजग वि [प्रयोजक ] अरक, प्रेरणा करने वाला ; (पंचव १)। पूर्वजण वि [प्रयोजनः] प्रयोग करने वाला ; (पडम १४, २०)। देखा प्रभीअणा पर्वजणयाः ) स्त्री [ प्रयोजनाः ] प्रयोग ; ( ब्रोघ ११४ ), पर्जजणा 🕽 " दुनेखं कीरइ कन्नं, कन्नमिं कए पर्जजणा - दुक्खं " ( वज्जा २ )। पउंजिअ वि [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया गया हो वह ; ( सुपा १४० ; ४४७ )। पउंजित्तु वि [प्रयोक्तृ ] प्रवृत्ति करने वाला ; ( छ। ४,१ )। पर्उजित्तु वि [प्रयोजियत् ] प्रवृत्ति कराने वाला ; ( के हैं, १) 🗀 पडज्ज 🔝 देखी पडंज । पउउँजमाण ि प्रडट्ट ब्र [ परिवृत्य ] सर कर ने "परिहार वुं [ परिहार ] मर कर फिर इसी शरीर में, उत्पन्न होकर उस. शरीर का ्रपरिभोग करना । " एवं: खजु गोसाला ! विगएससइ-कोइ-ं यात्री पउद्दपरिहारं परिहरंति " (भग १६—पन ६६७) । पउट्ट वि [ परिवर्त ] १ १ परिवर्त , मर कर : फिर उसी शरीर में उत्पन्न होना ; २ परिवर्त-वाद ; "एस एं, गोयमी ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्य पउंद्दे " ( भग ११ - पत ६६७ )। पउंद्व वि [ प्रवृष्ट ] वरसा हुया ; (हि १,१३१ ) । पउट्ट पुं प्रकःष्ट दिय का पहुँचा; कलाई जीर केहनी के बीच का साग ; (पल्हे १, ४ क्यूपल ७८ ; कप्पं; छुमा)।

पउट्ट बिं [ प्रजुण्टः ] १ विशेष सेवित ; २ नः ग्रति उच्छिट ; (चंड)। पडड़-वि [प्रहिष्ट ] द्वेषन्युक्त ; "ता मा पर्ऋचिता ". (सुवा ४७४)। पुडर्द न [दे,] १ गृह, घर ; २ पुं, घर का पश्चिम प्रदेश ; (दे ६,४)। पउपा सुं [दे] १ वर्ग-प्रशह ; २ नियम-विशेष ; (व है, हैंसे )। पुरुण वि [ प्रमुण ] १ पट्ट, निर्दोप ; " ऋह सञ्चरणविहालां जायइ पर्डाणिदियागांपि" ( मुपा ४७२ ; महा ) । २ तय्यार ; (दंस३)। पुरुणांड पुं [प्रपुनांट ] वृत्त-विशेष, पमाह का पृंड, चकवड़; (दे ४, ४ टि)। पउत्त अक [प्र + वृत् ] प्रवृत्ति करना । कृ-पउत्तिद्व्य ( शौ ) ; ( नाट--शकु 🖘 🗓 । .पउत्त वि [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया गया हो वह ; ( महा; भवि )। २ न, प्रयोग; (गाया १,१)। पउत्त न [ प्रतोत्र ] प्रतोद, प्राजन, पैना ; ( दसा १० )। पउत्त वि [ प्रवृत्त ] जिसने पश्चन की हो वह ; ( डवा)। पउत्ति स्त्री [प्रवृत्ति] १ प्रवर्तन ; ( भग १६ )। २ समाचार, बृतान्त ; ( पात्र ; सुर २, ४८ ; ३, ८४ )। ३ कार्य, काज । "वाउय वि [ "व्यापृत ] कार्य में लगा हुआ ; ( श्रीप )। पउत्ति स्त्री [ प्रयुक्ति ] वात, हर्काकन ; ( उप प २२ प ; राज )। पउत्तिद्व्य देखो पउत्तः प्र + वृत्। पर्जत्थान [दे] १ गृह, घर ; (दे ६, ६६)। २ नि. प्रोषित, प्रवास में गया हुआ ; " एहिड्ड सावि परत्था अहं स कुप्पेउन सोवि अणुणेउन " ( गा १७; ६६७; हका ३०, पउम १७, ३ ; बजा ७६ ; विवे १३२ : डब ; द ६, ६६; भवि )। °वइया स्त्री [ 'पतिका ] जिलका पनि ंदशान्तर गया हो वह स्त्री ; ( ग्रोध ४१३ ; मुपा ४०८ )। पउद्दव्य देखा पउंज । पउंद्यय देखा पओष्पय ; ( भग ११, ११ टी )। प्रउपय देखो प्रओप्पय=प्रपौतिक ; ( भग ११,११ टी )। पडम न [ पद्म ] १ सूर्य-विकासी कमल : ( हे २, ११३; पगह् १, ३ ; कष्प ; क्रोप ; प्रास् ११३ )। २ देव-विमान विणेप ; ( सम ३३ ; ३४ )। १३ संख्या-विशेप,

'पद्मांग ' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह ; ( ठा २, ४ ; इक )। ४ गन्ध-द्रव्य-विशेष ; ( त्रोप : जोव ३ )। ५ सुधर्मा सभा का एक सिंहातन :; (ग्राया२)। ६ दिन कानवर्वे मुहुर्तः (जा २)। ण दिचाग-रचक-पर्वत का एक शिखर ; (टा ८)। ८ राजा रामचन्द्र, सीता-पति ; ( पउम १, ४; २४, ८ )। ६ ब्राठवाँ वलदेव, श्रीकृत्ण के वड़े भाई : १० इम अव-सर्पिणीकाल में उत्पन्न नववाँ चक्रवर्ती राजा, राजा पद्मात्तर का पुत ; ( पडम ४, १४३ : १४४ )। ११ एक राजा का नाम ; ( उप ६४८ टी )। १२ माल्यव-नामक पर्वत का अधिष्ठाता देव ; (ठा २,३)। १३ भरतचेत में श्रागामी उत्सिर्पणी में उत्पन्न हाने वाला श्राठवाँ चक्कर्ती राजा; (सम १५४)। १४ भरतचे त का भावी त्राठवाँ वलदेव ; (सम ११४)! १४ चकवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर वस्त्रां की पूर्ति करता है: (उप ६ प्रहिटी)। १६ राजा श्रेणिक का एक पौत; ( निर २, १ )। १७ एक जैन मुनि का नाम ; (कप्प )। १८ एक हद ; (कप्प)। १९ पग्न-ग्रन्त का अधिष्ठाता देव ; ( ठा २, ३ )। २० महापद्म-नामक जिन-देव के पास दीचा लेने वाला एक राजा, एक भावी राजर्षि ; ( ठा 二)। "गुम्म न ["गुल्म ] १ अं।ठवें देवलोक में स्थित एक देव-विमान का नाम ; ( सम ३१ )। २ प्रथम देवलोक में स्थित एक देव-विमान का नाम ; ( महा ) । ३ पुं राजा श्रेणिक का एक पौल ; (निर २, १)। ४ एक भावी राजर्षि, महापन्न-नामक जिन-देव के पास दीज्ञा लेने वाला एक राजा ; ( ठा ८ )। °चरिय न [ °चरित: ] १ राजा रामचन्द्र की जीवनी - चरिल; २ प्राकृत भाषा का एक प्राचीन प्रनथ, जैन रामायण ; ( पर्छम ११८, १२१ )। °णाम पुं [ °नाम ] १ वासुदेव, विष्णु ; (पटम ४०, १)। २ श्रागामी उत्सर्पिगी-काल में भरतचेत में होने वाले प्रथम जिन-देव का नाम ; ( पव ४६)। ३ कपिल-वासुदेव के एक मागडलिक राजा का नाम ; ( गाया १, १६ पत्र २१३ )। °दल न [ °दल ] कमल-पल ; (प्रारू)। °द्दह पुं [ °द्रह ] विविध प्रकार के कमलों से परिपूर्ण एक महान् हद का नामुः; (सम १०४; कप्पः; पडम १०२; ३०)। °द्धय पुं [ °ध्वज ] एक भावी राजर्षि, जो महापन्न-ं नामक जिन-देव के पास दीचा लेगा; (ठा ८)। °नाह देखो °णाभ ; ( उप ६४८ टी )। 'पुर न [ 'पुर ]

एक दाचित्रणात्य नगर, जो आजकल 'नासिक 'नाम से प्रसिद्ध है ; ( गुज )। "ध्यम पुं [ "प्रम ] इस श्रवसर्पिणी-काल में उत्पन्न पष्ट जिन-देव का नाम ; (कप्प )। **°प्पमा** स्त्री ि**प्रमा**ी एक पुत्र्वरिणी का नाम ; ( इक )। भह पुं िभद्र ] राजा श्रेणिक का एक पौत ; ( निर २, 1)। भालि पुं [ भालिन ] विद्याधर-वंश के एक गजा का नाम; (पउम ४, ४२)। भुह देखां पडमाणण ; ( पड् )। °रह पुं [ °रथ ] १ विद्याधर-वंश का एक राजा; (पडम ४, ४३)। २ मथुरा नगरी के राजा जयसेन का पुत ; ( महा )। 'राय पुं [ 'राग ] रक्त-वर्ण मिण-विशेषं ; (पि १२६ ; १६६ )। रात्र पुं िराज ] धातकीखण्ड की अपरकंका नगरी का एक राजा, जिसने द्रीपदी का अपहरण किया था; (ठा १०)। °रुष्ख पुं [°वृक्ष] १ उत्तर-कुरु चेत में स्थित एक बृज् ; ( टा २, ३ )। २ बृज्-सद्श वड़ा कमल ; ( जीव ३ )। "लया म्ही [ "लता ] १ कम-लिनी, पद्मिनी : (जीव ३; भग; कप्प ) । २ कमल की ब्राकार वाली वल्ली ; (गांया १,१) । **°वडिंसय, <sup>°</sup>वडेंसय**े न िावतंसक ] पद्मावती-दंवी का सौधर्म-नामक देवलाक में स्थित एक विमान ; (राज ; गाया २—पत २४३)। °वरवेइया स्ती [ °वरवेदिका ] १ कमलॉ की श्रेष्ठ वेदिका ; (भग)। २ जम्बूद्वीप की जगती के ऊपर रही हुई देवों की एक भोग-भूमि ; ( जीव ३ )। °वूह पुं [°व्यूह ] सैन्य की पञ्चाकार रचना ; (पण्ह १, ३)। "सर पुं [ "सरस्] कमलों से युक्त सरीवर ; ( णाया १, १ ; कप्प ; महा )। °सिरी ही [°श्री ] । ब्रष्टम चक्क्वर्ती सुभूमि-राज की पटरानी: (सम १४२)। २ एक स्त्री का नाम ; (कुमा)। सिण पुं [ °सेन ] १ राजा श्रेणिक के एक पौत का नाम, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी; (निर १, २)। २ नागकुमार-जातीय एक देव का नाम ; ( दीव ) । सिहर पुं [ ेशेखर ] पृथ्वीपुरं नगर के एक राजा का नाम ; (धम्म ७) 😿 ागर पुं. [ ाकर ] . १ कमलों का समूह ; २ सरोवर ; (उप १३३ टी.) । ासण न िसन । पद्माकार श्रासन : पडमा स्त्री [पद्मा]. १ वीसर्वे तीर्थंकर श्रीमुनिसुवतस्वामी की माता का नाम ; ( सम १६१ ) । २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक पटरानी का ताम ; ( ठा ८--पत्र ४२६ ; पउम १०२,

१५६ )। ३ भीम-नामक राचसेन्द्र की एक पटरानी ; (ठा ४,

१---पत २०४)। ४ एक विद्याधर कन्या का नाम : ( पउम ६,२४) १ ४ रावण को एक पत्नी ( पडम ७४; १० ) ः िक् लच्मी : ( राज )। 👵 🌼 वनस्पति-विशेषः ः ( परण े १ — पत ३६ )। 🖛 चौदहर्वे तीर्यकर श्रीग्रनन्तनार्य की मुख्यं शिष्या का नाम ; ( पव ६ ) । ६ मुदर्शना-जम्बू की उत्तर दिशा में स्थित एक-पुन्करियों । (इक )। १० दूसी वलदेव स्रोर वासुदेव की माला को नाम : ११ तेव्या-विशेष : (-राज )। - - - - - - - - - - - -पंजनांड पुं दि विज्ञानियोंन, पमाइ का पेंड, चकवंड : (管 矣, 发) ) पंडताणण पुं [पद्मानन ] एक गजा का नाम : (.उप १०३१ ही)। पडमास पुं [पद्मास] पष्ट तीर्थकर का नाम : ( पडम ्१,२.)। पडमार [दे] देखाःपडमाड ; ( दे ४,३४ टि)त-पडमावई स्त्री [पद्मावती] १ जम्बूद्वीप के सुमेर पर्वत के पूर्व तरफ s. के रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी-देवी ; ( ठा ८)। र भगवान् पार्श्वनाय की सासन-देवी, जो नागराज धरणेन्द्र की पटरानी है ; (संति १०)। ३ श्रीकृत्य की एकं पत्नी का नाम ; ( अंत १६)। ४ भीम-नामक राज्ञसेन्द्र की एक पंटरानी ; ् (भग १०, ४)। ४ राकोन्द्र की एक पटरानी ; ( गाया २ ---पत २५३ ) । इञ्चम्पेश्वर राजा द्धिवाहन की एक स्त्री का नाम ; ( आव ४ )। ७ राजा कृश्यिक की एक पत्नी ; ( भग ७, ६ )। = अयोध्या के राजा हरिसिंह की एक पत्नी : ं (धम्म = )। ६ तेतिलिपुर के राजा कनककेतु की पत्नी : ( दंस ्व )। १० कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के युव उदयन की पत्नी: (विपा १, ४)। ११ शैलकपुर के राजा शैलक की पत्नी ; ( णाया १; ४ ) । १२ रांजा कृष्णिक के पुत्र काल-कुमार की भार्या का नाम : १३ राजा महावल की भार्या का नाम : (निर १ १, १; ५; पि १३६)। १४ वीसर्वे तीर्थकर श्रीमुनिसुव्रत-ि स्वामी की माता का नाम ; ( पव ११ ) । १४ पुण्डरीकिणी ं नगरीं के राजा महापद्म की पंटगनी ; (ब्रावू १)। १६ रम्य-नामक विजय की राजधानी ; ( जं ४ )। पउमावत्ती (त्रप) स्त्री [पद्मावती] छन्दःविशेष ; ('पिंग')। पर्डमिणी स्त्री [पद्मिनी ] १ कमलिनी, कमल-लताः, ( कप्प ; ं सुपो १४४ ) । २ एक श्रेष्ठी की स्वी का नाम ३ ( उप। 

पउमुत्तर पुं पिक्कोत्तर । १-नावें चकार्वी श्रीमहापन्न-राज के पिता का नाम ; ( सम १६२ ) । २ मन्द्र पर्वत के भद्रगाल वन का एक सिहस्ती पर्वत ; ( इक )। पउमुत्तरा स्रो [ पद्मोत्तरा ] एक प्रकार की सक्कर : ( णाया .१, १७ -पत्र २२६ : पत्रा १७ )। पउर वि [ प्रचुर ] प्रभ्त, वहुत ; ( हे १, १०० : कुमा ; सुर-४, ७४ )। पउर वि [पौर ] १ पुर-संतन्धी, नगर से संबन्ध रखने वाला ; २ नगर में रहने वाला ; (ह १, १६२)। पउरव पुं पौरव ] पुरुनामक चन्द्र-वंशीय नृप का पुल: (संचि हं)। पउरींण ( अप ) देखा पुराण ; ( भवि )। पउरिस ) पुन [ पौरुष ] पुरुषत्व, पुरुषार्य ; ( हे १, १११ ; पउरुस र १६२ )। " पडरुस।" ( प्राप्त ), " पडरुसं " (संचिहि)। पडल सक पिन्त | पकाना । पडलंड ; (हे ४, ६० ; द ६, २६ )। पडलण न [ पचन ] पकाना, पाक ; ( पगह १, १ )। पडिलिअ वि [ पक्व ] पका हुआ ; ( पात्र ,)। पंडलिअ वि [प्रज्वलित ] दग्ध, जला हुत्रा ; ( डवा )। पुजल देखो पुजल । पुजलाइ ; ( षड् ; हे ४, ६० टि )। पउल्ल वि िपक्व े पका हुआ; (पंचा १) । पुउचिय वि [ प्रकुपित ] विशेष कृपित, कुद्ध ; ( महा )। पउस सकः[प्र + द्विप्] द्वेष करना । पउसेरजाः (श्रोघ २४ मा)। पउसय वि [ दे ] देश-विशेष में उत्पन्न । स्त्री—°सिया ; (औप)। प्रउस्स देखो पउस । पउस्सित ; ( कुप्र ३७७ )। वह-पउस्संत, पउस्समाण ; ( राज ; श्रंत २२ )। संक्र-्षडस्सिऊण ; (स.४१३)। :पउहण (अप.) देखो पवहण ; ( भवि )। पऊढ न [दे] गृह, घर ; (दे ६,४)। पए च [ प्राक् ] पहले, पूर्व ; " तित्थगरवयगाकरणे आयरि-. आर्या कर्य पए होइ " ( श्रीघ ४७,भा ), " जई पुगा विस्रात-पता पए व पत्ता उवस्सयं न लमे " ( ग्रांघ १६८ )। परंणियार पुं [ प्रैणीचार ] व्याध की एक जाति, हरियों को पकड़ने के लिए हरिया-समृह को चरात एवं पालत ्हें ( पगह १, १—पत्र १४ )।

पएर पुं [ दें ] १ प्रति-विवर, वाइ का क्रिंद्र ; २ मार्ग, गुस्ता; ३ कंटदीनार-नामक भूवण-विशेष ; ४ गुजे का छिद्र ; ४ दीन-्रनाद, ब्रार्त-स्त्रर : ६ वि दुःशील, दुगचारी : (द ६, ६७ )। पदस पुं [ दे ] प्रातिवेश्मिक, पड़ौसी ; ( दे ६, ३ ) । पएस पुं प्रदेश । १ जिसका विभाग न हो सके ऐसा सूद्रम अवयव : (ठा १, १)। २ कर्म-दल का संचंय : (नव ३१)। ३ स्थान, जगह: (कुमा ६, ६६)। ४ देश का एक भाग, प्रान्त : (कुमा ६) । ५ परिमागा-विशेष, निरंश-प्रवयव-परिमित माप ; ६ छोटा भाग ; ७ परमाण ; ८ द्वयणुक ; ६ व्यणुक, तीन परमाणुत्रों का समूह ; (राज)। °कम्म न [ °कर्मन् ] कर्म-विशेष, प्रदेश-रूप कर्म; (भग)। 'गगन [ "ग्र ] कर्मी के दलिकों का परिमाण ; (भग )। घण वि [ धन ] निविड प्रदेश ह ( श्रीप ) । °णाम न [ °नामन् ] कर्म-विशेष ( ठा ६ ) । "णाम पुं [ुनाम ] कर्म-द्रव्यों का परिणाम ; ( ठा ६ )। विश्व पुं [ चन्य ] कर्म-दलों का ब्रात्म-प्रदेशों के साथ संवन्धन ; (सम ६)। सिंकम पुं [संक्रम ] कर्म-द्रव्यों को भिन्न स्वभाव-व्राज्ञे कर्मा के रूप में परिणत करना ; ( ठा ४, २ )। पएसण् न [ प्रदेशन ] उपदेश ; " पएसण्यं णाम उवएसो " ( श्राचू १ .)। पएसय ब्रि [ प्रदेशक ] ,उपदशक, प्रदर्शक ; , " सिद्धिपहपए-. सए वंदे" (,विसे १०२४ )। पंपस्ति पुं [ प्रदेशित् ] स्वनाम-ख्यात एक राजा, जो श्री . पार्श्वनाथ भगवान् के केशि-नामक गणधर से प्रशुद्ध हुया थाः ्( राय ; कुप्र १४४ ; श्रा ६ ) 📙 🧓 प्रप्रसिणीं स्त्री [ दे ] पड़ौस में , रहने वाली स्त्री 3, ( दे ६, ३ टी 🕽 । पएसिगी स्री [ प्रदेशिनी, ] , अंगुष्ट , के पास, की , उंगली, तर्जनी ; ( ब्रोघ, ३६० )। पएसिय देखां पदेसिय ; ( राज.) । पओअ देखो पओग ; (हे १, २४१ ; श्रमि ६ ; सण ; पि ८१)। पओअण न [ प्रयोजन ] १ हेतु, निमित्त, कारण ; ( सूत्र , १२) । २ कार्य, काम ; ३ मतलव ; ( महा ; उत्त २३ ; स्वप्न ४८ )। पओइद् ( शौन) वि [ प्रयोजित ] जिसका प्रयोग कराया गया हो वह ; ( नाट—विक १०३ )। प्रभोग पुं [ प्रयोग ] १ शब्द-योजना ; ( भास ६३ )।

२ जीवं का व्यापार, चेतन का प्रयत्न ; "उप्पात्र। दुविगण्य। पंत्रा-गजिल्हें ये विस्तिसा चैव" ( सम २५ ; ठा ३, १ ; सम्म १२६ ; स ४२४)। ३ प्रेरणा ; (श्रा १४)। ४ उपाय ; 🛣 ( बावू १ )। ५ जीव के प्रयत्न में कारण-भूत मन ब्रादि ; (ठा ३,३)। ६ वाद-विवाद, शास्त्रार्थः (दसा ४)। **ँकस्म न [ °कर्मन्** ] मन ब्रादि की चेष्टा से ब्रात्म-प्रदेशों के साय वॅधने वाला कर्म ; (राज)। °करण न [ °करण ] जीव के व्यापार द्वारा होने वाला किसी वस्तु का निर्माण ; " हाइ उ एगा जीवन्त्रावारी तेग जं विगिम्मागं पद्यागकरणं तये बहुहां' ( विंते ) । 'किरिया सी [ 'किया ] मन ब्रांदि की त्रेष्टा ; (टा ३, ३)। 'फहूय न [ "स्रार्थक] मन ब्रांदि के व्यापार-स्थान की बृद्धि-द्वारा कर्म-परमाणुत्रों में बढ़ने वाला रस; ( कम्मप २३ )। "वंध्र पुं [ "वन्ध्र ] जीव-प्रयत्न द्वारा है।ने ्वाला वन्धन ; (भग १८, ३)। भेई स्त्री [ भिति] वाद-विश्यक परिज्ञान ; ( दसा ४ )। "संपया स्त्री [ "संपत् ] श्राचार्य का वाद-विशयक े सामध्ये ; ( ठा = )। °सा श्र [ प्रयोगेण ] जीर्व-प्रयत्न से ; (.पि ३६४)। पओह देखाँ पंउद्दे = प्रकोष्ट ; ( प्राप्त ; ग्रीप ; वि 🖛 ) । पओत्त न [ प्रतोत्र ] प्रतोद, प्राजन-यष्टि, पैना । 'धर-पुं [ धर ] बैल गाड़ी हाँकने वाला, बहलवान ; (गाया १,१)। पओद पुं [ प्रतोद ] ऊपर देखाः ; ( ग्रौप )। प्रअोप्पय पुं [प्रपोचक ] १ प्रपोत, पौत का पुंत ; २ प्रशिष्य का शिज्य: " तेणं कालेणं तेणं समएणं विमलस्स अग्हआ पञ्चाप्यए घम्मवासे नामं ज्ञामगार ? ( भग ११, १५ --पत **१४८ )**। ्पुओप्पयं पुं [ **दे: प्र**पोनिक ] १ वंश-परस्परा ; २ शिष्य-संतति, शिष्य-संतान ; ( भंग ११, ११--पंत्र १४= टी )। पओल पुं [ पटोल ] पटाल, परवर, परोरा ; ( पण्ण १ )। पंजीली स्त्री प्रतोली । १ नगर के मीतर का रास्ता : (अणु)। २ नगरं का दरवाजाः "गांउरं प्रशाली य " (पात्र्य; सुपारध्य; श्रा १२; उप पुर्र्य; भवि )। पओवद्वाच देखो पज्जवत्थाच । पद्यांवद्वांवहि ; (पि २८४) । पओवाह पुं [ पयोवाह ] मेघ, वादल ; ( पउम =, ४६ ; से १, २४; सुर २, ८४)। पओस पुं [दे प्रहेष] प्रहेष, प्रकृष हेष ; (ठा १० ;

अंत ; राय ; आव ४ ; सुर १४, ४८ ; पुष्फ ४६४ ; कस्में

१; महानि ४; कुप्र १०; स ६६६ )।

पओस पुन [ प्रदोब ] १ सन्ध्याकाल, दिन, और, राजि का सन्धि-काल ; (म १, ३४ ; कुना )। २ वि प्रभूत दार्थों से युक्त : (से २, ११)। र्वशहण ( अन ) देवा पर्वहण : (अवि )। पओहर पुं [पयोधर] १ स्तन, थन ; (पाय ; से १, २४; गंउड; सुर २, ८४.)। २ मेत्र, बादल; (वजा १०० )। ३ छन्द्-विशेष ; ( पिंग ) । पंक पुन [ पड़ ] १ कईम, कादा, कीच : "धुम्ममित पि नी लागं पंकंव गयगांगणें " ( श्रा २८ ; है १, ३० ; ४, ३६७ ; प्रासू २५ ), ".सुसइ व पंकं." ( वना अ३६ )। २ पाप ; (सूम २, २) । ३ अतंत्रम, इन्द्रिय वर्गेरः का अ-निश्रह ; ( निवू १ ) । 'आवलिआ स्त्रो [ 'विलिका ] छन्द-विरोध; (पिंग)। ध्यामा स्त्री [ प्रमा ] चौथो नरक-मूमि 🖫 (ठा ७ ; इक् )।" 'वहुल वि'[ "यहुल ] १ कर्रम-प्रचुरः; (: सम ६०.) । २ पाव-प्रवृत्तः ( सूत्र २, २.) । ३ रत्नप्रभात्तामुक न (क-भूमि का प्रथम कागड ; (जोव ३)। य न [ जि क्रमज, पन ; (ह ३, २६ ; गउड ; क्रसा.) । वई स्त्री [ °वती ] नदी-विशेष ; ( ठा २, ३— पत् =०) । पंका स्त्री [ पङ्का ] चतुर्थ नरक-भूमि ; ( इक् ; कम्म ३,४)। पंकावई स्त्री [ पङ्कावती ] पुष्कलःनामक, विजय के पश्चिम तरफ की एक नदी 🕫 ( .इक 🖫 जं ४०) । 🗽 🔻 📄 🚉 🗀 पंकिय वि [ पंड्रित ] : पंक-युक्त, कीचा वाला; (भग:६; ३.; the production of the second पंक्तिल वि [ पङ्क्तिल ] कर्दम वाला ; (. श्रा :२==-; गा-०६६ -; कप्पः कुप्र १८७)। पंकेरह न [ पङ्केरह ] कमल, पद्म ;ा( क्रिप्यू ; क्रप्र: १४ १२) । पंख पुंची [ पक्ष ] १ पंख, पाँखि, पन्न ; ( पि 🔑 🛪 ; राय ; पउम १६, ११८ ; श्रा १४ )। ३ पनरह दिन, पखताड़ा ; (राज )। "सिण न [ भसन ] त्रासन निशेष ; ( रायः)। पंखि पुंखी [पिक्षन्] पंखी, चिडिया, पन्नी ; ( श्रा '१४ )। स्त्री—'णी ; (पि ७४ )। . . . . पंखुडिआ रे ह्यी [ दे ] पंख, पत ; (कुप्र २६; दे ६, ८)। पंखुडी पंग सक [ ग्रह् ] ग्रहण करना । पंगद ; ( हे ४, २०६ )। पंगण न [ प्राङ्गण ] ग्राँगन ; ( कुप्र २४० )। पाद-विकेलं, जन्ज, खे। इं : (पास ; पुंगु वि [पङ्ग] पि ३८०; पिंग )।

पंगुर सक [प्रा + चू ] इकना, आच्छादन करना । पंगुरइ ; (भवि)। संक -- पंगुरिवि; (भवि)। पंगुरण न [ प्रावरण ] वस्न, कपड़ा ; (ह १, १०४ ; कुमा; गां ७८२)। पंगुल वि [पङ्गल] देखो पंगु; (विपा १, १; सं ५४;पाग्र)। पैच ति व [पश्चर] पाँच, ४; (हे ई, १२३; कण; कुमा) ΰउलं नं [°कुलं] पंचायत; (स २२२)। °उँलिय पुं [ °कुलिक ] पंचायत में बैठ कर विचार करने वाला ; ( स २२२ )। °कत्तिय पुं [ °कृत्तिक ] मगवान् इन्युनाय, जिनके पाँची कल्याणक कृतिका नत्तव में हुए ये; (ठा १, १)। °कप्प पुं [ °कल्प ] श्रीमद्र्या-्हुस्वामि-कृत एक प्राचीन प्रन्थ का नाम ; ( पंचभा )। ्रैके**छाण्य न [कल्याणक ]** १ तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीनां, केवंतज्ञानं और निर्वाण ; २ काम्पिल्यपुर, जहां तेरहवें जिन-देव श्रीविमलनाथ के पाँचों कल्याएक हुए ये ; · (तो २४)। ३ तप-विरोप ; (जीत)। °कोहुग वि [°कोछक] ्रीपाँच कोष्ठों से युक्त ; २ पुं पुरुष ; (तंदु)। °गब्बेन [ भाव्य ] गी के ये पाँच पदार्थ — दही, दूध, वृत, गीमय भ्रोर मूल, पंचगन्य ; ( कप्पू )। °गाह न [ °गाथ ] गाथा-.छन्द-वाले पाँच पर्य ; ( कस )। °गुण वि [ °गुण ] पाँच-गुना ; ( ठा ४, ३ )। °चित्त पुं [ °चित्र ] पष्ट जिन-देव श्रीपद्मप्रेम, जिनके पाँचों कल्यायक चिता नज्ञत में हुए ये ; (ठा १, १; कप्प)। °जाम न [ °याम ] १ ब्रहिसा, सङ्ग, श्रं-चौर्य, ब्रह्मचर्य श्रोर त्याग वे पाँच महावत ; २ वि जिसमें इन पाँच महावतों का निरूपेण है। यह ; ( ठा ६ ) । °पाउइ छी। [ °नवति ] पेचानवे, ६५; ( कार्ल )। °णउयः वि [ नवत ] ६१ वाँ ; (काल )। तालीस ( घप ) स्त्रीन िचटवारिशत् ] पैतालीस, ४५ ; ( पिंग ; पि ४४५ ) । ेतित्थी स्त्री ितीथीं विषय तीथीं का समुदाय: ( धर्म २ )। °तीसइम वि [ °त्रि शत्तम] पैतीसंवाँ, ३४ वाँ ; (पगण ३४)। °दस्तं बि. व. िंद्रान् ] पनरह, १४; (केप्यू)। द्साम वि [°दंशाम] पनरहवाँ, १४ वाँ ; ( गाया १, १ )। दसो स्त्री [ °दशी ] १ पनग्हर्नी, १४ वीं; (विमे ४७६) । २ पूर्विमा; ३ अमावास्या ; ( गुज्ञ १०)। 'द्युत्तरस्य वि [ 'द्शोत्तरशततम ] एक नी पनरहर्वो, ११४ वॉ ; (पडम ११४, २८)। 'नउइ देखा <sup>े</sup>णउद्द: (पि ४८०)। 'नाणि वि ['आनिन्] मति, अनुत, अवधि, मनःपर्यव और

कवल इन पाँचों ज्ञानों से युक्त, सर्वज्ञ; (सम्म ६६)। °पन्ची स्त्री [ "पर्वी] मात की दा अष्टमो, दो चतुर्दशी और शुक्त पंचमी ये पाँच तिथियाँ : ( स्यम २६ ) । °पुन्चासाढ पुं [°पूर्वाषाढ ] दगर्वे जिन-देव श्रीरातिलनाय, जिनके पाँचों कल्यासक पृत्रीवाडा नज्ञत्व में हुए ये ; ( टा ४, १ )। °पूस पुं [ °पुण्य ] पनगहर्वे जिन-देव श्रीधर्मनाय ; ( ठा . ६, १)। °वाण पुं [ °वाण ] काम-दंत्र ; ( मुर ४, २४६ : कुमा )। भूप न [ भूत ] पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और ब्राकाश ये पाँच पदार्थ; (सब्र १, १, १)। भ्यवाइ वि [ भूतवादिन् ] ब्रात्म ब्रादि पदार्थी को न मान कर केवल पाँच भूतों को ही मानन वाला, नास्तिक; (सूत्र १, १, १)। महन्त्रइय वि [ भहाव्रतिक ] पाँच महाव्रतों वाला ; (स्व २, ७)। <sup>भ</sup>महञ्चय न [ँमहात्रत ] हिंसा, ब्रसत्य, चोरी, मैथुन, ब्रोर परिव्रह का सर्वथा परित्याग ; (पगह २, ४)। "महाभूय न ["महाभूत] पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच परार्थ; ( विसे )। °मुहिय वि [ °मुप्रिक ] पाँच मुष्टियों का, पाँच मुष्टिक्रों से पूर्ण किया जाता (लोच); (गाया १, १: कष्य; महा)। °मुहं पुं [°मुख] सिंह, पंचानन; (ज्य १०३१ टी)। धिसी देखा द्सी; (पजम ६६, १४)। 'रत्त, 'राय पुं [ 'रात्र ] पाँच रात ; ( मा ४३ ; पगह २, ४—पत १४६)। 'रासिय न [ 'राशिक] गणित-विशेष ; (ठ। ४, ३)। 'रूचिय वि [ 'रूपिक ] पाँच प्रकार के वर्ण वाला ; ( ठा ४, ४ )। °वत्थुग न [ °वस्तुक ] ब्राचार्य हरिभद्रसुरि-रचित यन्य-विशेष: (पंचव १, १)। °वरिस वि [°वप ] पाँच वर्ष की अवस्था वाला ; (सुर २, ७३)। °विह वि [ °विश्व ] पाँच प्रकार का ; ( त्रणु )। 'वीसइम वि [ 'वि शतितम ] पचीसवाँ ; ( पडम २४, २६ )। °संगह वुं [ °संग्रह ] ब्राचार्य श्रीहरिभद्रस्रि-कृत एक जैन बन्य; (पंच १)। ेसंवच्छरिय वि [ ेसांवत्सरिक ] पाँच वर्ष परिमाण वाला, पाँच वर्ष की आयु वाला ; (सम ७१)। सिट्ट वि [ <sup>°षण्ट</sup> ] पेंसठवाँ, ६५वाँ ; ( पडम ६४, ४१ )। **ंस**हि स्त्री [ °पिट ] पेंसठ, ६५; (कप्प)। °समिय वि [ 'समित ] पाँच समितियों का पालन करने वाला ; (सं = )। °सर पुं [ °शर ] काम-देव ; (पात्रा ; सुर २, ६३ ; सुपा ६० ; रंभा )। 'सीस पुं [°शीर्ष] देव-विशेष ; (दीन)। अप्रणान [ शून्य ] पाँच प्राणि-

वध-स्थान ; ( सूत्र १, १, ४ )। 'सुत्तग न ['स्त्रक ] आचार्य-श्रोहरिभद्रसूरि निर्मित एक जैन प्रन्य ; (पसू १ )। °सेळ, 'सेळग, <sup>°</sup>सेळय पुं [ 'शोल, 'क ] लक्णाद्धि में स्थित और पाँच पर्वतों से विभूवित एक छोटा द्वीप ; (महा ; बृह ८)। °सोगंधिश वि [ °सोगन्धिक ] इलायची, लवंग, कपूर, कक्कोल और जातिकल इन पाँच सुगन्धित वस्तुओं से संस्कृत : "नन्नत्य पंचसोगंधिएगं तंबोलेगं, अबंस-मुह्-वासिविहिं पञ्चक्खामि " ( उत्रा )। हत्तर वि िसन्तत विचहतायाँ, ७४ वाँ ; ( परम ७४, ८६ )। °हत्तरि स्त्री [ °सन्तिति ] १ संख्या-विरोप, ७५ ; २ जिनकी संख्या पचहतर हो व ; (पि २६४; कप्प )। °हत्थुत्तर पुं [ °हस्तोत्तर ] भगवान् महावीर, जिनके पाँचों कल्यागक उत्तरफाल्गुनी-नंत्रत्न में हुए थे ; ( कप्प )। ीउह पुं [ "ायुध्य ] कामदेव : ( सण् )। "ाणउइ स्त्री [ "नवति ] १ संख्या-विशेष, पंचानवे, ६४; २ जिनकी संख्या पंचानवे हो वे : (सम ६७ ; पडम २०, १०३ ; पि ४४० )। **ीणउय वि [ेनवत] पंचानवाँ, ६४ वाँ; (पउम ६४, ६६) । ाणण पुं[ानन**] सिंह, गंजन्द्र ; ( सुपा १७६ ; भवि ) । ( ेाणुञ्जह्य वि [ेाणुव्रतिक ] हिसा, व्रसस्य, चारी, मेथुन श्रीर परिग्रह का श्रांशिक त्यांग वाला ; ( उवा ; श्रीप ; णाया १, १२)। भयाम देखां अजाम ; (बृह् ६)। ास स्त्रीन [ शरात् ] १ संख्या-विशेष, पचास, ५०; २ जिनकी संख्या पचास हो व ; "पंचास ब्राजिजयासा-हस्सीद्यो ", (सम ७०) । "सम न ["ाशक] श्राचार्य श्रीहरिभद्रसूरि-कृत एक जैन प्रन्थ ; (पंचा )। ासीइ स्त्री [ "शीति ] १ संख्या-विरोप, अस्सी और पाँच, ८ ; २ जिनकी संख्या पचासी हो वे ; (<sup>१</sup>सम ६२ ; पि ४४६ )। ेासीइम वि [ शशीतितम ] पचासीवाँ, = १ वाँ ; (पउम = १, ३१ ; कप्प ; पि ४४६ )। पंचंअण्ण देखे। पंचजण्ण ; ( गडड )। पंचंग न [ पञ्चाङ्ग ] १ दो हाथ, दो जान् और मस्तक य पाँच शरीरावयव ; २ वि पूर्वोक्त पाँच अंग वाला ; (प्रणाम आदि) " पंचंगं करिय ताहे पणिवायं " ( सुर ४, ξ= ) I पंचेंगुलि युं [ दे ] एरगड-वृत्त, रेंडी का गाछ ; ( दे ६, 90)1 पंचंगुळि पुं [ पञ्चागुळि ] सत्त, बाथ : (गाया १, १ ; कप्प )।

पंचेगुलिआ सी [पञ्चाङ्गिलिका ] बल्ली-बिशेष ; (पगण १—पत ३३)। पंचग न [पश्चक ] पाँच का समृह: ( ब्राचा )। पंचजण्ण पुं [ पाञ्चजन्य ] श्रीकृत्रा का शंख ; ( काप्र ⊏६२ ; गा ६७४ )। पंचत्त )न [पञ्चत्व] १ पाँचपन, पञ्चहपता ; (सुर १, पंचत्त्प्र १)। २ मरण् मीतः (सर. १, ४; समा ; उप पू १२४.)। पंचपुल पुंत [दें] मन्स्य-बन्धन विशेष, मङ्नी पकड़ने की जाल-विशेष १ (विषा १, म-पत मध्यि)। 🛒 पंचम थि पिञ्चम रे प्रवर्ग; (डवा) .२.स्वर-विशेप; (टा ७)। धारा सी [धारा] अन्त की ाक तरह की गति ; ( महा )। पंचमासिअ वि [ पाञ्चमासिक ] १ पाँच मास की उत्र का ; २ पाँच माप में पूर्ण होने वाला ( अनियह आदि ) ; स्त्री—"आ; (सम् २१)। पंचमिय वि [ पाञ्चमिक ] पाँचकाँ, पंचम स् ( ब्रोघ ६१ )। (पंचमी खी [पञ्चमी ] १ पाँचवी ; (प्रामा ) । २ तिथि-विशेष, पंचमी तिथि; ( सम २६ : श्रा २८ ) । ३ व्याकरण-प्रसिद्ध अवादान विमक्ति ; (अणु )। पंचयन्न देखे। पञ्चजण्ण ; ( गाया १, १६ ; सुपा २६४ )। पंचरोइपा स्त्री [पञ्चलौकिका ] भुजप्रियप-विशेष, हाथ से चलने वाल सर्प-जातीय प्राणी की एक जाति; ( जीव २ )। पंचवडी र्चा (पञ्चवटी ) पाँच वट-वृत्त वाला एक स्थान, .जहां श्रीरामचन्द्रजी ने अपने वनवास के समय आवास किया था, इस स्थान का अस्तित्व कई लोग 'नासिक 'नगर के पाम गोदावरी नदी के किनार मानते हैं, जब कि आधुनिक ग्वेयक लोग वस्तर रजवाड़े के दिलिगी छोर पर, गोदावरी के किनोंग, इसका है।ना भिद्र करते हैं ; ( उत्तर ८१ )। ्र पंचाल पुं. व. [पञ्चाल, पाञ्चाल ] १ देश-विशेष , पन्जाब देश ; ( गाया १, ५ ; महा : पगग १ )। २ पुं. पञ्जाब देश का राजा ; (भिव) । ३ छन्द-विशेष ; (पिंग)। पंचालिशा मां [पञ्चालिका] पुनर्ता, कालादि-निर्मित छ। टी प्रतिमा ; (कप्पू )। पंचालिआ सी [पाञ्चालिका ] १ इ.पर-गज की कन्या, होपदी : ( वेगी ११= )। २ गान का एक भेद: (कप्रू)।

पंचांचण्ण ) सीन [ दे पञ्चपञ्चारात् ] १ संत्यानीमे र पंचावन्त 🗸 पचपन, ४४ ; २ जिनकी योज्या पचपन हो ने : (हेर, १७४ ; देर, २७ ; देर, २७ हि)। प्रंचावन्न वि [दे, पञ्चपञ्चाश] पच्यनर्थाः (पद्म ४४,६९) । पंचिंदिय । वि [पञ्चेन्द्रिय ] १ वह जीव जिसको न्वचा, पंचिंद्रिय । जीम, नाक, श्राँख श्रीर कान ये पाँची उन्दिनी हों;(पगण १; कष्प; जीव १; भनि )। २ न त्त्रचा श्रादि पाँच इन्द्रियाँ : (धर्म ३)। पंचंबर स्रीन [ पञ्चोद्धस्वर ] वट, पीपन, उद्ध्यर, एक सीर काको दुम्यरी का फल ; (भिव )। सी ेरी ; (धा २०)। पंचुत्तरसय वि [पञ्चोत्तरशततम ] एक वी गाँचा, १०१वाँ ; (पंडम १०४, १११ ) । पुंचेडिय वि [दे ] विनाशितः; ' जंग लायस्य लंग्यनां फंडियं दुरकंदणदर्भं च पंचेडियं " ( भनि )। पंचेसु पुं [पञ्चेषु ] कामदेव, कंदर्प ; (कन्यु ; रंभा )। पंछि वुं [पक्षिन् ] पन्छी, पन्नी, पंपेस, चिहिना ; ( उर १०३१ ही )। पंजर न [पञ्जर ] पिजरा, पिजड़ा ; (गड़र: रूप्य : अच्च २)। **पंजरिय वि [ पद्धरित** ] पिंजरे में थेंड किया हुए। ; (. गडड )। पंजल वि.[ प्राञ्जल ] सम्ल, नीभा, ऋजु : ( मृता ३३४ ; वज्जा ३०)। पंजिलि पुंची [प्राञ्जलि] प्रणाम करने के लिए जान हुमा कर-पंपुर, हस्त-स्माय-विशेष, संयुक्त कर-इव : (उप) । 'उड वुं ('पूर) श्रम्जलि-पुर, मंद्रका वर-दृश : (नम १४१ , श्रीप )। 'उड, 'कड वि [ कृतप्राक्षित ] जिएने प्रयास के लिए हाथ जोड़ा है। यह ; ( भग : पींग ) । पंड वि [ पाण्ड्य ] देश-विशेष में ज्याना । नर्गः । नी : " पंडीमां गंडवालीपुलप्रमाचवला " ( वृष्यू ) । पंड ) पुं [ पण्ड, कि] १ नपुंता, वर्ताव : (गीत ८६० : पंडम श्रम १४: पात्र )। २ न् मेर पर्यन कर एक लाः पंडय ) ( हा २,३ : इक )। पंडय देगो पंडय :( हे ५, ३० )। पंडर पुं [पाण्डर ] १ जीवर-नगर हो। वा पीराण देव : ( सत्त ) । १ ज्वेत वर्णः संदय स्म : १ वि, जीवा

वर्ण वाला, संफद; (कप्प)। °भिक्खु पुं [ंभिश्चं] श्वेताम्बर् जैन संप्रदाय का मुनि ; (स ४५२)। पंडर देखो पंडुर ; (स्वप्न ७१)। पंडरंग पुं [ दे ] रुद्र, महादेव, शिव ; ( दे ६, २३ )। पंडरंगु पुं [ दे ] ग्रामेश, गाँव का अधिपति ; ( पड् )। पंडरिय देखो पंडुरिअ ; ( भवि ) । पंडव पुं [पाण्डव ] राजा पागडु का पुत्र --१ युधिष्टिन, २ भीम, ३ अर्जुन, ४ सहदेव और ४ नकुल ; ( गाया १, १६; उप ६४८ टी )। पंडविश्र वि [ दे ] जलाई, पानी से भीजा हुआ ; ( दे ६, 20)1 पंडिअ वि [पण्डित ] १ विद्रान्, राम्बों के मर्म कं। जानने वाला, बुद्धिमान्, तत्वज्ञः "कामज्ञसया गामं गणिया होत्या वावत्तरीकंलापंडिया " (विपा १, २; प्रासू १२६)। र संयत, साधु; (स्य १, ८, ६)। भरण न` [ "मरण ] साधुं का मरण, शुभ मरण-विशेष ; ( भग : पच्च ४६)। भाण वि [ भमन्य ] विद्याभिमानी, निज को परिडत मानने वाला, दुर्विदम्घ ; ( य्रोघ २७ भा )। °माणि वि [ँमानिन् ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; (पउम १०४, २१; उप १३४ टी )। बीरिअ न [बीर्य ] संयत का च्रात्म-वल ; (भग)। पंडिच्च ) न [ पाण्डित्य ] पिंडताई, विद्वता, वैदुब्य ; पंडित्त । ( उन ; सुर १२, ६८; सुपा २६; रंगा ; सं ५७ )। पंडी देखो पंड=पागुड्य। पंडीअ ( अप ) देखो पंडिअ ; ( पिंग )।-पंडु पुं [ पाण्डु ] १ नृष-विशेष, पाण्डवों का पिता ; ( उप ६४८ टी ; सुपा २७० )। २ रोग-विशेष, पागडु-रोग ; ( जं १ )। ३ वर्ण-विशेष, शुक्ल श्रौर पीत वर्ण ; ४ रवेत वर्ण ; ४ वि.शुक्त श्रौर पीत वर्ण वाला ; ( कप्पू ; गउड )। ६ सफेद, श्वेत ; " सेद्यं सिद्यं वलक्लं यवदायं पंडुं धनलं च " ( पात्र ; गउड )। ७ शिला-निशेष, पाराडु-कम्यला-नामक शिला ; ( जं ४ ; इक )। °कंवलसिला स्त्री [ °कम्चलशिला ] मेर पर्वत के पागडक वन के दिस्तिग छोर पर स्थित एक शिला, जिस पर जिन-देवों का जन्मा-भिषेक किया जाता है; (जं ४)। "कंवला स्त्री ["कम्बला] वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( ठा २, ३ ) । °तणय पुं [ °तनय ] पाग्डुराज का पुल, पाग्डव ; ( ग्लंड ४८१ )। भेसई पुं

िभद्र ] एक जैन मुनि ,जा आर्थ मंभूतिविजय के शिज्य थे ; ( कथ ) । °मद्दिया, °मत्तिया स्त्री [ मृत्तिका ] एक प्रकार की संकद मिटी ; ( जीव १ ; पगण १ - पत २ १ )। °महुरा खी [ 'मथुरा ] स्त्रनाम-ख्यात एक नगरी, पागडवी ने बनाई हुई भारतवर्ष के दिल्ला तरफ की एक नगरीं की नाम ; ( गाया १, १६--- पत २२४ ; यंत )। °राय पुं [ °राज ] राजा पानडु, पानडवीं का विता ; ( गाया १, १६ )। °सुय पुं [ °सुत ] पागडव ; ( उप ६४८ टी )। °सेग पुं [ °सेन ] पागडवाँ का द्रीपदी से उत्पत्न : एक पुत ; ( गाया १, १६ ; उप ६४= टी )। पंडुइय वि [ पाण्डुकित ] १ ३वेत रंग का किया हुआ ; ( गाया १, १—पंत्र २८ )। पंडुग ) पुं [पाण्डुक ] १ चकत्रती का धानमें की पूर्ति पंडुय 🕽 करने वाला एक निधि; (राज; ठा २, १ --पत ४४; उप ६⊏६ टी )। २ सर्पकी एक जाति; ( ऋानृ १)। ३ न मेरु पर्वत पर स्थित एक वन, पाणडक-वन ; (सम् ६६)। पंडुर पुं.[पाण्डुर] १ श्वेत वर्ण, सफेद रंग; २ पीत-मिश्रित खेत वर्ण ; ३ वि. संफद वर्ण वाला ; ४ खेत-मिश्रित पीत वर्णा वाला ; (कर्य ; उव ; से ८, ४६)। °ज्ञा स्त्री [ भर्या ] एक जैन साध्त्रीका नाम; ( ब्रावम )। °िरधय पुं [°िस्थिक ] एक गाँव का नाम ; (. ब्राचू १ )। पंडुरग रे पुं [पाण्डुरक] १ शिव-मक्त संन्यासिय्रों की पंडुरय । एक जाति ; ( णाया १, १६ — पत्न १६३ )। २ देखो पंडुर ; " केसा पंडुरया हवंति ते " ( उत ३ )। पंडुरिक ो वि [पाण्डुरित ] पाग्डुर वर्गा वाला वना पंडुल्लइय । हुआ ; (गा ३८८ ; विपा १, २—पत २७ )। पंत वि [ प्रान्त ] १ अन्त-वर्ती, अन्तिम ; ( भग ६, ३३)। २ अराभन, असुन्दर; ( ब्राचा; ब्रोघ १७ भा) । ३ इन्द्रियों का अननुकूत, इन्द्रिय-प्रतिकृत ; ( पण्ह २, ४)। ४ अभद्र, असम्य, अशिष्ट ; (आव ३६ टी)। ४ अपशद, नीच, दुष्ट ; ( गाया १, ८ )। ६ दरिद्र, निर्धन ; ( ब्रोघ ६ १ )। ७ जीर्ग, फटा-हटा : " पतवत्य (वृह ३)। 🖙 व्यापन्न, विनष्ट ; " णिण्कावचणगमाई श्रंतं, पंतं च होइ वावन्नं " ( बृह १ ; श्राचा )। ६ नीरस, सूबा; ( उत ८ )। १० भूक्ताविशिष्ट, खा होने पर वंचा हुआं ; ११ पर्युषित, वासी ; ( गाया १, ४—पर्ते १११)। 'कुल न [ 'कुल ] नीच कुल, जर्धन्य जाति';

( ठा ८ ) | 'चर वि ∫ 'चर् ] नीरस, आहार की खोज करने वाला तपस्वी ; ( पण्ह २, १ )। °जीवि वि ्री °जीविन् ] नीरस ब्राहार से शरीर-निर्वाह करने वाला ; ( ठान् ४, ...१ )। ाहार वि [ ाहार ] ्ल्खा-सूखा ब्राहार करने वालाः ( ठा ka १ )। : , क्या प्राप्त पंति स्त्री [ पङ्क्ति ] १ पंक्ति, श्रेणी ; (हे १, २५ ; कुमा ; कप्प )। २ सेना-विरोष, जिसमें एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पदाती हों ऐसी सेना ; ( पउम ४६, ४ )। पंति स्त्री [ दे ] चेणी, केंश-रचना ु (वें ६५१ )। पंतिय स्नीन [ पङ्कित ] पंक्ति, श्रेणी ; " सराणि वा सरपं-तियाणिः वा सरसरपंतियाणि वा " ( ब्राचा ३, ३, ३, २)। स्त्री—"पंतियात्रो " ( ऋणु )। पंथातुं, [ पन्था, पथिन ] मार्ग, रास्ता ; " पंथं किर देः सिता " (हे १, ८८ ), "पंथम्मि पहपरिव्मह" ( सुपा ४४० ३ हेका ४४ : प्रासू १७३ )। पंथ पुं [ पान्थ ] पथिक, मुसाफिर 🛒 ( हे १, ३० ; अञ्चु ७४ )। °कुट्टण न [ 'कुट्टन ] मार-पीट कर। मुसाफिरों को ल्टना ; ( गाया १, १८ )। °कोट्ट पुं िकुट्ट ] बही अर्थ; (विपा १, १—पत ११)। को हि सी [ कुहि ] वही अर्थ ; ''से चोरसेणावई गामघायं वा जाव पंथकोटिं ंवा कार्ड वच्चति " ( गाया १, १८ )। 🖰 पंथा पुं पान्थक ] एक जैन मुनि ; ( णाया १, १ ; 'धम्म ६ टी )। पंथाण देखो पंथ=पन्थ, पथिन् ; " पंथमाणे पंथाणमाणे " (आड ११)। पंथिअ पुं [ पन्थिक, पथिक ] मुसाफिर, पान्थ ; " पृथिश्र र्ण एत्थ संथर " ( काप्र १५८; महा ; कुमा ; णाया ) १,: ८ ; वजा ६० ; १४८ )। पंथुच्छुहणी स्त्री [दे] स्वशुर-गृह. से पहली वार आनीत स्त्री; (दे.६, ३४)। ... पंपुअ वि दि दीर्व, लम्बा ; (दे ६, १२)। /----पंप्रहा वि प्रप्रहा विकसित ; (पिंग )। पंपुत्रिअ वि [दे] गवेषित, जिसकी खोज की गई हो, यह ; (.दे ६, १७) । पंस पक [ पांसय् ] मिलन करना। पंसेई ; (विसे ३०४२)। पंसण वि [ पांसत ] कलङ्कित करने वाला, दूष्णु लगाने वाला ; (हे. १, ७० ; सुपा ३४६ )।

पंसु वं [पांसु, पांशु] धूली, रज, रेख ; ( हे १, २६; पात्र ; आचा )। °कोलिय, °क्कोलिय वि [°कोडित] जिसके साथ वचपन में पांशु-कीडा की गई हो वह, वचपन का दोस्त ; ( महा ; सण )। °पिसाय पुंस्नी [ °पिशाच ] जो रेणु-लिप्त होने के कारण पिशांच के तुल्य मालूम पड़ता हो वह ; ( उत्त १२ )। 'मूलिय पुं ['मूलिक ] विद्याधर, मनुष्य-विशेष ; ( राज )। पंसु पुं पर्श ] कुठार ; ( हे १, २६)। पंसु देखो पसु ; (षड् )। पंसुल पुं [दे] १ कोकिल, कोयल ; र जार, उपपति ; (दे ६, ६ ६)। ३ वि. रुद्ध, रोका हुआ ; (षड्)। पंसुल पुं िपांसुल । १ पुंश्चल, परस्री-लम्पर ; (ःगा १,१० ; १६६ ) । २ वि. धूलि-युक्त ; ( गउड ) । पंसुला सी [पांसुला] कुलटा, व्यभिचारिणी सी; (कुमा)। पंसुलिअ वि [पांसुलित] धूलि-युक्त किया हुआ ; " पंसुलियकरेण " ( गउड )। पंसुलिआ सी [दे पांशुलिका ] पार्शकी हड़ी ; (पन ३५३ )। पंसुली स्त्री [पांसुली] कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री; (पात्र ; सुर १४, २ ; हे २, १७६ )। पकथ देखो पगंथ ; ( ब्राचा १, ६, २ )। पकंथग पुं [प्रकन्थक ] अरव-विशेष ; ( ठा ४, ३—पत २४≒ं )। पकंप पुं प्रिकस्प ] कम्प, कॉपना ; ( आव ४ )। पकंपण न [ प्रकस्पन ] कपर देखो ; ( सुपां ६४१ )। पकंपिअ वि [प्रकस्पित ] प्रकस्य-युक्त, कॉंपा हुआ ; (आव २)। पकंपिर वि [ प्रकस्पितृ ] काँपने वाला : (उप पु १३२ )। स्त्री--°री; (रंभा)। प्कड्ड देखो पगड्ड। क्वक्र-पकड्डिजमाण ; ( ग्रीप )। पकडू वि [प्रकृष्ट] १ प्रकर्ष-युक्त ; २ खींचा हुआ ; (, ग्रीप ) । . . पकड्डण न [ प्रकर्पण ] ग्राक्पण, खींचाव, (निवृ २० )। पुकत्थ सक [ प्र + कत्थ् ] श्लाघा करना, प्रशंसा करना। .पकत्थ्यः ; (सूत्र १, ४, १, १६ ; पि १४३)।:

```
पकरप अक [अ + क्लूप् ] १ काम में आना, उपयोग में
  य्राना २ काटना, छेदना । कुपकप्प ; ( ठा ४, १
  पत ३०० ) । देखो पगप्प=प्र + कलप्।
 पकर्प सक [ प्र + कहमय् ] १ करना, वनाना । १ संकल्प
  करना । "वासं वयं विति पकप्पयामा " (स्य २,
  '६, ५२)।
 वकर्ष पुं [प्रकट्य ] १ उत्कृष्ट याचार, उत्तम याचरण ;
  (ठा ४, ३)। २ ग्राप्वाद, वाधक नियम ; (उप ६७७
  टी ; निचू १ ) । ३ अध्ययन-विशेष ' आचारांग' सूत का
   एक अध्ययन ; ४ व्यवस्थापन ; "अद्वावीसविहे आयार-
  पकष्पे " ( तम २८ ) । ४ कल्पना ; ६ प्ररूपणा ;
   ७ विच्छेद, प्रकृष्ट छेदन ; ( निचू १ ) । 😑 जैन साधुयो
  का एक प्रकार का ब्राचार, स्थिवर-कल्प ; (पंचमा )।
   ९ एक महाग्रह, ज्यौतिष देव-विशेष ; ( मुज २०´)। 'गंथ
  पुं [ ° प्रत्थ ] एक जैन प्राचीन प्रत्थ, ' निशीथ ' सूत ;
  ( जीव १ )। 'जॅइ पुँ [ 'चिति ] ' निशीध ' अध्ययन का
  ्रजानकार साधु ; " थम्मी जिल्पपन्नती पकप्पंजइला कहेयव्ये। "
   (धर्म १) । धर वि [धर ] 'निशीथ ' अध्ययन
  का जानकार ; ( निचू २० ) । देखो पगण्ण=प्रकल्प । '
 पकप्पणा स्त्री [ प्रकट्पना ] प्रहंपणा, व्याख्या ; "पहत्रण ति
 वा पकप्पण ति वा एगद्दा " ( निचू १ )।
 पकष्पिअ वि [प्रकल्पित ] १ संकल्पित ; (इ२)।
्र निर्मितः (महा)। ३ न पूर्वोपार्जित द्रव्यः , " गा गो।
्र ब्रह्मि, पकप्पियं " (सूत्र १, ३, ३,४) । देखो
 ्पगप्पिञ्
 पक्कय वि [ प्रकृत ] प्रवृत, कार्य में लगा हुआ ; ( उप
 पकर सक [प्र + क] १. करने का प्रारम्भ , करना ।
  २ प्रकर्ष से करना । ३ करना । पकरेष, पकरंति, पकरंति ;
(भग; पि ५०६)। वकु—पकरेमाण; (भगें)।
  सुंकु—पकरित्ता ; ( भग )।
  पकर देखो पयर=प्रकर ; ( नाट- वर्गी ७२ ) ।
ः पकरणयाः स्त्री [ प्रकरणता ] करण, कृति ; ( भृग )।
  पकहिअ वि [ प्रकथित ] जिसने कहने का प्रारम्भ किया हो
   वह ; ( उप १०३१ टी ; वसु )।
  पकाम न [प्रकाम ] १ अलर्थ, अलन्त ; ( गाया १, १ ;
```

```
महा ; नाट---शकुं २७ )। २ पुं, प्रकृष्ट ग्रमिलाप ; (भग
पकाच ( अप ) सक [ पच् ] पकाना । पकावड ; ( पिंग ; (
 पि ४५४ )।
पकास देखा पयास=प्रकाश ; (पिंग )।
पिकट्ठ देखं। पिगट्ठ ; ( राज )।
पिकिण्ण वि [ प्रकीर्ण ] १ उत्त, बांबा हुआ ; २ दत्त,
 दिया हुआ ; " जिहं पिक्रिंग्णा ( न्ना ) विरुहं नि पुग्ग्ण "
 (उत १२, १३)। देखा पद्रणण=प्रकीर्ग ।
पिकदि ( शो ) देखा पदद=प्रकृति ; ( स्वप्न ६० ; ग्राम
 ६१)।
पिकृत्न देखां पिकण्ण ; (उत १२, १३)।
पकुण देखो पकर=प्र⊹ हा पकुण्ड; (कम्म १, ६०)।
पकुष्प ब्रक [प्र+कुष्] क्रंध करना। पकुष्पंति :
 (महानि ४)।
पकुष्पित ( चृपे ) वि [ प्रकुषित ] कुद्र, कुपित ; ( हे ४,
  ३२६)।
पकुविञ अपर देखा ; ( महानि ४ ) ।
पकुञ्च सक [प्र + क, प्र + कुच् ] १ करने का प्रारम्भ
  करना । र प्रकर्ष से करना । ३ करना । पकुब्बइ :
  (पि ४०८)। तक - पकुञ्चमाण ; (सुरं १६, २४ ;
 पि. ५०८ )।:
पकुन्ति वि [ प्रकारिन, प्रकुर्विन् ] १ करने वाला, कर्ता।
  २ पुं प्रायश्चित देकर शुद्धि कराने में समर्थ गुरु । ( द
 ४६ ; ठा = ; पुण्क ३४६ )।
पक्विञ वि [ प्रकृतित ] ऊँचे स्वर सं चिल्लागा हुआः
  ( उप पृ ३३२ )।
पंकोट्ट देखा पओट्ट ; ( राज )।
पकोव पुं [ प्रकोप ] गुस्सा, कोध ; ( श्रा १४ )।
पक्क वि[पक्व] पका हुआ ; (हे १, ४७ ; २, ७६ ;
  पाश्र,∕) ।
्पुस्क वि [दे] १ दृप्त, गर्वित ; २ समर्थ, पक्का, पहुँचा
ं हुआ ; ( दे ६, ६४ ; पात्र ) ।
पक्कंत वि [ प्रकान्त ] प्रस्तुत, प्रकृत ; ( कुमा २० )।
पुषकारगाह पुं [ दे ] १० मकर, मगरमच्छ ; ( दे ६,
२३)। २ पानी में वसने वाला सिंहाकार जल-जन्तु ;
  (से ४, ४७)।
```

पक्कण वि [ दे ] ११ अ-सहन, अ-सहिब्छ ; २ समर्थ, शक्ते ; (दे ६, ६९)। ३ पुं. चागडाल ; (सं ६३)। (४ एक अनार्य देश; ५ पुंखी, अनार्य देश-विशेष में रहने वाली √एक मनुज्य-जाति ; ( ग्रीप ; राज ) ; स्त्री—°णी ; ( णाया १, १ ; औप ; इक )। ६ पुं एक नीच जाति का घर, शबर-गृह ; ( परा ४२.)। 'उल न ['कुल ] १ चागडाल का घर ; ( बृह ३ )। र एक गर्हित कुल ; " पक्कणउने वसंता सङ्गी इयरावि गरहियो होई " (आव ३)। हस ५ १५० ००० पक्किण वि [ दे ] १ अतिशय श्रीभमान, खूव श्रीभता हुआ ; २ भग्न, भाँगा हुआ ; ३ प्रियंवद, प्रिय-भाषी ; ( दे ६, ξk)|, पक्कणिय पुंस्ती [ दे ] एक अनार्य देश में रहन वाली मनुभ्य-जाति ; ( पग्ह १, १—पत्र १४ ; इक )। / पक्कन न [ पक्चान्न ] कवलं घी में बनी हुई वस्तु, मिअई ब्रादि ; ( सुपा ३८७ )। प्रक्रम सक [प्र + कम्] प्रकर्ष से समर्थ होना । पक्कमई र्(भग १५ — पत्न ६७८)। ः पक्रम पुं[प्रक्रम ] प्रस्ताव, प्रेंसंग ; ' ( प्रेंपा १७४))। ' पकल वि [दे] १ समर्थ, शक्त ; (हि.२, १५४ ; पात्र ; सुर ११, १०४; वजा ३४)। २ दर्प-युक्त, गर्वित; ं (सुर ११, १०४; गा ११८) । ३ प्रौढ ; '(चतारि पक्कल-वइल्ला " (गा ८१२ : पि ४३६ )। पक्कस देखा वक्कस ; (श्र्याचा )॥ 🚈 💎 🦠 🖂 पक्तसावअ पुं [दे] १ शरभ; २ व्याघ्र ३ (दे ६, ७४')। पकाइय वि [ पक्वीकृत ] पकाया हुआः, ं पक्काइयमाउ-लिंगसारिच्छा " (वजा ६२)। पिकर सक [प्र + कृ] फेंकना । वक्रः " छारं च धूर्वि च क्यवरं च उवरिं पिक्करमाणा ?'( साथा १, ३:)। 🚜 पक्कीलिय वि [ प्रक्रीडित ] जिसने कोड़ा का आरम्भ किया हो वह ; ( णाया १, १ ; कप्प ) । पनकेल्लय वि [पनव ] पका हुआ ; ( उना )। पक्ख पुं [ पक्ष ] १ पास, पस्तवारा, आधा महीना, पन्द्रह दिन-रात ; ( ठा २, ४— पत्र ८६ ; इ.मा ) । २ शुक्ल ग्रीर कृष्ण पन, उजेला ग्रीर श्रॅंधेरा पास ; ( जीव र ; हे - २, १०६) । ३ पार्व, पाँजर, कन्धा के नीचे का भाग ; ४ पित्तयों का अवयव-विशेष, पंख, पर, पतत ; ( कुमा ) ।

१ तर्क-शास्त्र-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाग का एक अवयव, साध्य वाली वस्तु ; (विसे २८२४)। ६ तरफ, ब्रोर ; ७ जत्था, दल, टोली ; मिल, सखा ; ६ शरीर का ब्राधा भाग ; १० तरफदार ; ११ तीर का पंख ; (हे २, १४७)। १ॅ२ तरफदारी ; ( वव १ )। °ग वि:[ °ग ] पन्न-गामी, पन्न-पर्यन्त स्थायी ; (कम्म १, १८)। °**पिं**ड पुंन [ °पिण्ड ] त्रासन-विशेष--- १ जानु त्रीर जाँव पर वस्र वाँध कर वैठना ; २ दोनों हाथों से शरीर का बन्धन कर वेटना ; ( उत्त १, १९)। °य पुं [ °क ] पंखा, तालवृन्त ; (कप्प)। °वृंत वि [ °वृत् ] तरफदारी वाला ; (वव १)। <sup>°</sup>वाइल्ल वि [ °पातिन् ] पन्नपात करने वाला, तरफदारी करने वाला ; ( उप ुष्ट्र⊏ टी ; धम्म १ टी )। °वाद पुं िंपात तरफदारी; (उप ६७०; स्त्रप्न ४४)। °वादि ( शौ ) देखो °वाइल ; ( नाट—विक २ ; मालती ६५)। वाय देखां वाद; (सुपा २०६; ३६३)। °**चाय पुंृ[°वाद]** पत्त-संबन्धी विवाद ; ( उप प् ३१२)। °वाह पुं [ 'वाह ] वेदिका का एक देश-विरोप; (जंत्र) शवाडिअ वि [ शपतित ] पन्नपाती ; (ह ४, ४०१)। **ावाइया** स्त्री [ावापिका] हीम-बिशेप ; ( स ११५७ )। पंक्खंत न [ पंक्षान्त ] ब्रन्यतर इन्द्रिय-जात ; " ब्रन्नयरं इंदियजायं पक्खंतं भगगाइ " ( निचू ६ )। पक्खंतर न [पक्षान्तर ] अन्य पन्न, भिन्न पन्न, दूसरा पन्न ; ( नाट--- महावी २४ ) । पक्खंद सक [प्र + स्कन्द् ] १ ब्राक्ष्मण करना । २ दौड़ कर गिरना । ३ अध्यवसाय करना । " पर्क्वद जलियं जोई पयंगसेणा " (उत्त १२, २७ )। पवस्वंदण न प्रस्कन्दन । १ ब्राक्रमण ; २ ब्रध्यवसाय । ३ दीं इ क्र गिरना ; ( निचृ ११ ) l पक्खज्ञमाण वि [ प्रखाद्यमान ] जा खाया जाता है। वह ; (सूत्र १, १, २)। पक्खिंडिअ वि [दे] प्रस्कुरित, विज्ञास्थित, समुत्पन्त हुन " पक्खडिए सिहिपर्डित्थेर विरहे " ( दे ६, २० )। प्रवाद सक [ सं + नाहय् ] संनद्ध करना, ब्रख़ को क्वच से सज्जित करना । पक्खरेह ; ( सुपा २८८ )। नेह

पवखरिअ ; ( पिंग ) । '

पक्कर न [ दे ] पाखर, अश्व-संनाह, घोड़े का कवच ; ं ( कुप्र ४४६ ; पिंग )। प्रवासरा स्त्री [दे] पाखर, अश्व-संनाह'; (दे ६, १०)। " ब्रोसारिब्रपक्खरं '' (विपा १, २)। पवखरिअ वि [ संनद्ध ] कवचित, संनद्ध, कवच से सिजित, ( ब्र्यूपं ) ; ( सुपा ५०२ ; कुप्र १२० ; भवि ) । प्रकार अक । प्र + स्वलं गिरना, पड़ना, स्वृत्तित होना । पक्लल्ड ; ( कस ) । वक् — पक्ललंत , पक्ललमाण ; (दस ४, १ : पि ३०६ : नाट--मुच्छ १७ ; बृहे ६)। पर्वखाउज्ञ न [ पक्षातोद्य ] पखाउज, पखावज, एक प्रकार का वाजा ; (कप्)। पक्षाय वि [ प्रख्यात ] प्रसिद्ध, विश्रुत ; ( प्रारू ) । पक्कारिण पुं [ प्रक्षारिण] १ ज्ञनार्य-देश विशेव ; २ पुंस्ती उस देश का निवासी मनुज्य; स्त्री--- "एगी; ( राय )। पक्खाल सक [ प्र + क्षालय ] पखारना, शुद्ध करना, धोना । क्वक -- पवखालिजमाण ; ( णाया १, ४ )। संकृ ---पक्लालिअ, पक्लालिऊण ; ( नाट—चैत ४०; महा)। पक्खालण न [प्रक्षालन] पखारना, धोना ; (स ४३ ; ञ्जीप )। पक्खालिअ वि [ प्रक्षालित ] पखारा हुआ, धोया हुआ; ( श्रौप ; भवि )। पवलासण ून [ पक्ष्यासन ] त्रासन-विशेष, जिसके नीचे अनेक प्रकार के पित्तिओं का चिल हो ऐसा आसन; (जीव ३)। पनिख पुस्ती [पिक्षिन् ] पाखी, पत्ती; (ठा ४, ४; श्राचा; सुपा १६२)। स्त्री— ँणी; (श्रा १४)। °विराल पुंसी [ °विराल ] पिन्न-विशेष ; ( भग १३, ६ )। स्त्री — °ळी ; ( जीव १ )। °राय पुं [ राज ] गह्डू ; (सुपा २१०)। नीचे देखो। पिक्ख पुंस्री [पिक्सिक ] १ ऊपर देखो ; (धा २८)। २ वि. पचपाती, तरफदारी करने वाला ; "तप्पिक्खग्री ' पुर्णो अएणो '' ( श्रा १२ )। पविखा वि [ पाक्षिक ] १ पाख में होने वाला ; २ पर्च से संबन्ध रखने वाला, अर्घ मास-संबन्धी ; (कृप्प ; धर्म २ )। ३ न पर्व-विशेष, चतुर्दशी ; (लहुअ १६ ; द ४५ )। **ापिनखअ पुं [ापिक्षिक]** नपुंसक-विशेष, जिसको एक पाख में तीव विषयाभिलाष होता हो और एक पन में अल्प, ेएसा नपुंसक ; ( पुण्क १२७ ) । 🗇 🐥

पक्तिस्वकायण न [पाक्षिकायन ] गोल-विशेष जो कौशिक गोल की एक शाखा है; ( ठां ७ )। पविखण देखो पविख ; " जह पविखणाण गरुड। " ( पडमू, 98, 90.8). पविखणी देखो पविख । पक्कित वि [प्रक्षित ] फेंका हुआ ; (महा ; पि १८९ )। पक्षिप ) देखो पक्षिवता पक्खिप्पमाण 🕽 पक्लिब सक [प्र+क्षिप] १ फॅकना, फॅक देना । २ २ छोड़ना, त्यागना । ३ डालना । पिक्ख़बड़ ; ( महा ; कप्प )। पक्लिब्रह, पक्लिबेजा; ( ब्राचा २, ३, २, ३ )। कवक — पविखप्पमाण; ( गाया १, ८ — पत १२६ ; १४७ )। संक्र-पिक्खविऊ्ण, पिक्खप्प ; ( महा ; सूत्र १, ४, १; पि ३,१६ ). कृ—पविखवेयव्व ; (.जप. ६४८ टी.)। प्रयो--- त्रक्त --पिक्खवावेमाण : (गाया १, १२)। पक्कीण वि [ प्रक्षीण ] अल्यन्त चीण ; " अहं पक्कीण्-विभवो '' ( महा ) । पक्खुडिअ वि. [ प्रखण्डित ]. ख्विडत, अन्तंपूर्ण ः . ( सुपा ११६ )। .पक्खुव्म अकः[प्र.+क्षुम् ] १ ज्ञोभः पानाः; २. वृद्ध होना, वड़ना । वक्क-पवस्तुव्मंत । (से २, २४)। पक्लुव्भंत देखो पक्लोभ। पनखुभिय वि [प्रश्चुभित ] चोभ-प्राप्त ; प्रजुब्ध ; पक्खेंच ोृ पुं [प्रक्षेप, °क] १ त्रेपण, फेंकना; प्रकारेवा र् " बहिया प्राग्तिपक्षेत्रे ' ( उना ) । २ पूर्ति करने वाला द्रव्य, पूर्ति के लिये पीछे से डाली जाती वस्तुः " अपक्लेवगस्स पक्लेवं दलयइ '' (ए।या १, १६— पत १६३)। पक्खेवण न [ प्रक्षे पण ] चेपण, प्रचेप ; ( श्रीप ) । उन्हर् पक्लेवय देखो पक्लेवगः; ( बृह १ )। पक्खोड सक [वि + कोशय्] कुलोलना । २५कैलाना क्र पक्लोडइ ; (हे ४, ४२ )। संक्र-पक्लोडिऊण ; ( मुपा ३३≒.) । ... पक्खोड सक [ शह् ] १ कॅपाना ; २ भाड़ कर गिराना। पक्कोडर ; (हे ४, १३०)। तह प्रकाडियः; ं( उप ४८४ )।

पक्तीड सक [प्र + छाद्य ] डकना, ब्राव्छादन करेना । संक्र--पक्खोडिय ; ( उप ४८४ ) 🎼 पूर्विखोडण न [ शद्व ] घूनन, कॅपाना ; ( कुमा ) । **पिक्खोडिअ वि [ शदित ] निर्माटित, माड़ कर गिराया** हुआ ; (दे ६, २७ ; पाअ)। पक्खोडिय देखो पवखोड = शंद्, प्र + छादय् । पक्खोभ सक [ प्र + क्षोभय् ] चुच्च करना, चोभ उत्पत्न कर हिला देना। कवकु—पवखुवमंत ; (से २, २४)। पवखोलण न [ शद्व ] १ स्वलित होने वाला ; २ स्ट होने वाला ; ( राज ) । पखल वि [ प्रावर ] प्रचाड, तीव ; ( प्राप्त )। पगइ स्त्री [ प्रकृति ] १ प्रकृति, स्वभाव ; ( भग ; कम्म १, २ ; सुर १४, ६६ ; सुपा ११० )। २ प्रकृत अर्थ, प्रस्तुतं अर्थाः "पडिसेहदुगं पगई गमेइ " (विमे २५०२)। ३ प्राकृत लोक, साधारण जन-समृह ; " दिन्नमुद्धारे बहुद्व्वं पगईगां '' ( सुपा ५६७ )। ४ क्रम्भकार त्रादि अठारह मनुज्य-जातियाँ ; " अद्वारसपगद्दभैतराण की सो न जो एइं " ( ब्राक १२ )। १ कर्मी का भेद ; ( सम ६ )। ६ सित्व, रज़ झौर तम की साम्यावस्था ; ७ वलदेव के एक पुल ंबंध पुं [°वन्ध] कर्म-का नाम; (राज)। पुदलों में भिन्न भिन्न राक्तिओं का पैदा होना ; (किम्म १, २) । देखे पगडि । ंं पगंठ पुं [ प्रकण्ठ ] १ पीठ-विशेष हे रे अन्त को अवनत प्रदेश:; (जीव ३)।, पगंथं सक [प्र + कथयू ] तिन्दा करना । (कं) थे अदुवा पगं(कं) थे '' (आचा)। पगड वि [ प्रकट ] व्यक्त, खुला ; ( पि २१६ ) पगड वि प्रकृत ] प्रविहित, विनिर्मित ; ( उत्तं १३ )। पगडण न [ प्रकटन ] प्रकारी करना, खेला करनाः ( गंदि )। 🏄 प्रमांडि स्त्री [ प्रकृति ] १ मेदं, प्रकारः ( भगः) । २ 🚾 देखो पगइ ; ( सम ४६ ; सुर १४, ६८ )। पंगडीकय वि [ प्रकटीकृत ] व्यक्ता किया हुआ ; ( सुपा पगड्ड सक [प्र + कृप्] खींचना । क्वक् पगड्डिजांसाण; (विपां १, १)। प्रगटप देखी प्रकट्य = प्र + कल्पय्। संक -प्रगटप एता ; (सूत्र २, ६, ३७)।

पगप्प देखो पकष्प = प्र + क्लृंग् ; (स्य १, ८, ४)। पगप्प पुं [ प्रकरुप ] १ उत्पन्न होने वाला, प्रादुर्भत होने वाला ; " वहुगुगण्पगण्याई कुजा अतसमाहिए " ( सूत्र्य १, ३, ३, १६ )। देखो पकष्प=प्रकल्प ; ( त्राचा )। पगिष्पञ वि [ प्रकृष्टिपत ] प्रकृषित, कथित, " म उ एयाहिं दिहीहिं पुन्वमासि पगणियं " (सूत्र १, ३, ३, १६) । देखो पकप्पिअ। पगप्पित्तु वि [ प्रकल्पयित्, प्रकर्तियतः ] काटने वाला, कतरने वाला ; " इता छेता पगिन्भ( १०प )ता ग्राय-सायाणुगामिणों " ( सूत्र १, ८, ४ )। पगव्म अक [ प्र+गल्म् ] १ धृष्टता करना, धृष्ट होना ; ं र समर्थ होना । पगव्भइ, पगव्भई ; ( ब्राचा ; सूब्र १, २, २, २१ ; १, २, ३, १० ; उत्त ४, ७ )। पगर्क्स वि [ प्रगल्म ] धृष्ट, धीठ ; ( पडम ३३, ६६ )। २ समर्थः ( उप २६४ टी ) । पगव्म न [ प्रागल्भ्य ] धृष्टता, धौठाई ; ें पंगव्भि पाणे ंबहुर्गंतिवाती ?' (सुत्र १, ७, ५) । पगवमा स्त्री [प्रगल्मा] भगवान पार्श्वनाथ की एक शिष्या ; ( आवम )। पगिव्सिअ वि [ प्रगिर्द्भितं ] धृष्टता-युक्तः ; ( सूत्र १, १, १, 93;9,7,3,8)1 पगय वि [प्रकृत ] प्रस्तुत, अधिकृत ; (विसे ८३३ ; उप ४७६ ) । पगय वि [प्रगत] १ प्राप्त; (राज)। रं जिसने गमन करने का प्रारम्भं किया हो वह ; " मुणिखोनि जहाँभि-मर्थ पगया पगएण कंउजेल '' ( सुपा २३४ ) I प्रस्ताव, अधिकार ; (सूत्र १, ११; १४)। पगय न [ दे ] पर्ग, पाँच, पैर ; " एत्थंतरम्मि लग्गो चंड-मारुत्रो । तेगा भग्गो तुरयपगयमग्गो " ( महा )। पगर पुं [ प्रकर ] समूह, राशि ; ( सुपा ६४४ )। प्रगरण न [ प्रकरण ] १ अधिकार, प्रस्तावं ; २ प्रनथ-खगड-विशेष, यन्थांश-विशेष ; (विसे १९९४ )। ३ किसी एक विषय को लेकर बनाया हुआ छोटा प्रनिथ : ( उने ) । पगरिस पुं [ प्रकर्ष ] १ उत्कर्ष, श्रेष्टता ; ( सुपा १०६ )। ः २ ग्राधिक्य, ग्रातिराय ; ( सुर ४, १९६) । पगरिसण न [ प्रकर्षण ] जवर देखों ; ( यति १६ )। पगंछ अक [ प्र + गंछ् ] भरना, टपकना । वेक् - पंगलेत ; ् (विपा १, ७ ; महा ) ।

पगहिय वि [ प्रगृहीत ] प्रहण किया हुआ, उपात ; ( सुर ३, १६ ( )। पगाइय वि प्रगीत ] जिसने गाने का प्रारम्भ किया हो वह ; " पगाइयाइं मंगलमंतेउराइं " ( स ५३६ )। पगाढ वि [ प्रगाढ ] अत्यन्त गाड : (विपा १, १; ्रसुपा ५३० )। पगाम देखो पकाम : ( त्राचा ; श्रा १४ ; सुर ३, ५७ ; कुप्र ३१४)। पगार पुं प्रकार ] १ भेद ; ( ब्राचू १ )। २ रीति : " एएक पगरिक सन्वं दन्वं दनवित्रो " ( महा )। ३ ब्रादि, वगैरः, प्रथित ; (सूब १, १३)। पगास देखो पयास = प्र + काशय्। वक--पगासँतः (महा)। पगास पुं [ प्रकाश ] १ प्रभा, दीति, चमक ; ( णाया १, १), " एगं महं नील्पालगवलगुलियत्र्यसिकुसुमाप्यग्गासं असिं सुरधारं गहाय '' ( उवा )। र प्रसिद्धि, ख्याति ; ( सूझ १, ६ ) । ३- आविर्भाव, प्रादुर्भाव : ४ उद्योत, ब्रातप ; ( राज )। १ कोध, गुस्सा ; " छन्नं च पर्यस गो करे न य उक्कोस पगास माहणे " ( सूत्र १, २, २६)। ६ वि.प्रकट, व्यक्त ; (निचृ १)। पगासंग देखो पगासय ; (राज)। पगासण देखो पयासण : ( श्रीप )। पगासणया स्त्री [ प्रकाशनता ] प्रकाश, त्र्रालोक ; ( त्र्रोघ kko ) 1 प्रगास्तय वि [ प्रकाशक ] प्रकाश करने वाला ; .. ( बिमे 9988)1 पगासिय वि [ प्रकाशित ] उद्योतित, दीत ; "मे स्रियस्स अञ्भुगमेणं मर्गं वियाणाइ पगासियंसि '' ( सूत्र १, १४, 97)1 पगिज्यित देखा पगिण्ह ; (कस ; औप ; पि ४६१)। पगिद्व वि [ प्रक्तष्ट ] १ प्रधान, मुख्यः ( सुपा ७७ )। २ उत्तम, श्रेष्ठ ; ( कुप्र २० ; सुपा २२६ )। पगिण्ह सक [प्र + प्रह् ] १ ग्रहण करना । २ अग्रना । ३ धारण करना। ४ करना। संक्र-प्रिणिहत्ता, पगिण्हित्ताणं, पगिजिभयः (पि ४८२: ४८३ : ग्रीप ; आचा २,३,४, १; कस )। प्रगीअ वि [ प्रगीत ] १ गाया हुआ ; ( प्रस ३५, ४८ )। २ जिसका गीत गाया गया हो वह ; ( ज्य २९९ ही:)।

पगुण देखो पउण : ( स्य १, १, २ )। पगुणीकर सक [प्रगुणी + कृ] प्रगुण करना, त्रयार करना, सज्ज करना । कवकु—पगुणीकीरंत; (सुर १३,३१) ( पंगे ब्र [प्रांगे ] मुबह, प्रभात काल ; ( सुर ७,५५ ; उद्धे 988) 1 पग्ग सक [ ब्रह् ] ब्रह्ण करना । अपगई ; ( पड् )। पग्गह पुं प्रिप्रह ] १ उपिष्ठ, उपकर्गाः ; ( स्रोध ६६६ )। ्र लगाम: (मे ६, २७; १२, ६६)।, ३ पशुत्रों को नाक में लगाई जाती डोरी, नाक की रस्ती, नाथ ; ४ पेगुओं को बाँधने की डांरी, 'रत्सी ; ( गाया १, ३ ; उवा ) । ४ नायक, मुखिया ; (ठा १)। ६ शहरा, डेपादान ; ७ योजन, जोड़ना ; " अंजलिपगहेगां " (भग)। परगहिअ वि प्रिगृहीत ] १ अभ्युपगत, सम्यक् स्वीकृत; (अनु ३)। २ प्रकर्ष से गृहीत ; (भग ; औप)। ३ डठायाहुआ।;(धर्म३;ठा६)। पगाहिय वि [ प्रप्रहिक ] अपर देखो ; ( उवा ) । पग्गिम ) ( अप ) अ [ प्रायस् ] प्रायः, बहुधा ; ( पर् पंग्गिम्ब ∫ हे ४, ४१४ ; इमा )। ,पगोज्ञ पुं [ दे ] निकर, समूह ; ( दे ६, १४ )। पर्यस सक [प्र+ घृष्] फिर फिर विसना। पर्वसेजन ; ( निवृ १७ ) । प्रयो-चक्क-पर्यसावंत : (निवृ १७) । पश्चंसण न [ प्रश्चर्षण ] पुनः पुनः वर्षणः " एक्कं दिगां ब्रावंसणं, दिले दिले पवंसणं '' ('निचू ३')। पघोल अक [प्र 🕂 घूर्णय् ] मिलना, संगत होता । वहां — " कंडपबोलंतपंचमुग्गारों '' ( कुन्न २२६ ) i पघोस पुं [ प्रघ्रोप ] उच्चैः शब्द-प्रकाश, उद्घीषणाः; (भवि)। 🗥 प्रघोसियः वि [ प्रघोषित ] घं। थित कियाः हुया, उच्च ः स्वर से प्रकाशित किया हुआ ; ( भवि ) 📙 पच सक [ पच् ] पकाना । पचइ, पचए, पचति ; पचित, ्रपचंमे, पचह, पचंत्थः पचामि, पचामो, पचामु; पचाम, 🗸 पचिमो, पचिमु; (संदित ३०; पि ४३६; ४४४)। क्तक<del>ु ्</del>पचमाणः; "नरए नेरइयाग् ब्रह्मेनिति पचमाणाणं '' ( सुर १४, ४६ ; सुपा ३२८ )। पच ( अप ) देखो पंच। °आलीस, °तालीस स्तीन . [ °चत्वारिंशत् ] १ संख्या-विशेष, पैतालीस , ४५ ; ्र पैतालीस संख्या जिनकी हो वे ; (पि २७३ ; ४४५ ; पिंग )।

पचंकमणग न [प्रचङ्कपण, क ] पाँव से चलना; (श्रीप)।
पचंकमावण न [प्रचङ्कपण] पाँव से संचारण, पाँव से चलाना; (श्रीप १०६ टि)।
पंचंड देखा पयंड ; (वव ८)।
पचित्र देखा पयंड ; (वव ८)।
पचित्र देखा पयंडिय=प्रचलित; (श्रीप)।
पचाल सक [प्र+चालय्] श्रतिशय चलाना, खव चलाना,।
वक्र—पचालेमाण ; (भग १०, १)।
पचिय वि [प्रचित ] समृद्ध ; (स्वप्र ६६)।
पचीस (श्रप) स्त्रीन [पञ्चविंशित ] १ पचीस, संख्या-विशेष, वीस श्रीर पाँच, २४ ; २ जिनकी संख्या पचीम हो वे ; (पिंग ; पि २०३)।
पचित्रम वि [पचिलिम ] पक्व, पका हुआ ; "सइमहुर-

पचेलिमफ्लेहिं " ( सुपा 🖘 .) । 🛶 👵 🗀 🖖

प्रचोइअ वि [ प्रचोदित ] प्रेरित ; ( सूस १, २, ३)।
पश्चइय वि [ प्रत्यिक ] १ विश्वासी, विश्वास वाला ; ३ न श्रुत-ज्ञान, श्रागम-ज्ञान ; ( विसे २०३६ )।
पश्चइय वि [ प्रत्यित ] विश्वास वाला, विश्वस्त ; ( महा ; सुर १६, १६६ )।
पश्चइय वि [ प्रात्यिक ] प्रस्य से उत्पन्न, प्रतीति से संजात ; ( ठा ३, ३—पत १४१ )।
पश्चवंगिरा स्त्री [ प्रत्यिक ] हर एक अवयक ; (ग्रुण १४; कन्पू )।
पश्चवंगिरा स्त्री [ प्रत्यिक ] विद्या-देवी विशेष ; " ईसिविय-संतवयणा पमण्ड पञ्चिगरा स्रहं विज्ञा " ( सुपा ३०६ )।
पञ्चंत पुं [ प्रत्यन्त ] १ अनार्य देश ; ( प्रयो ११६ )।
२ वि समीपस्थ देश, संनिक्ष्य प्रान्त भाग ; ( सुर २, २०० )।

( धम्म ६ टी )।

पश्चक्ख न [ प्रत्यक्ष ] १ इन्द्रिय ब्रादि की सहायता के विना
ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान ; ( विसे ८६ )। (२ इन्द्रियों
स उत्पन्न होने वाला ज्ञान ; ( ठा ४, ३ )। ३ वि प्रस्तव

अच्चंतिय वि [ प्रत्यन्तिक:] समीप-देश में स्थित ; ( उप

पच्चेतिय वि प्रिटियन्तिकः] प्रसन्त देशें से श्रीया हुआ ;

ज्ञान का किन्य ; "पत्रक्तात्रा अर्णगा महानागां " ( सुर-३, १७१ ) । पच्चक्क ) सक । प्रत्यां + रूपां ] वाग - केरना; वाग पचनक्खा करने का निश्म केंग्ना । पञ्चक्खाइ : ( भग )। वक् -पच्चक्खपाण, पच्चकंखाएंगाण : (भि ५६१: उना ) । संक्र-पचनक्षाइता ; (पि ४८२) । कृ —पच्चक्लेप ; ( अव ६ )। पचवक्लाण न [प्रत्याख्यान] १ परिलाग करने की प्रतिज्ञा ; (भग ; उत्रा )। २ जैन प्रन्यांश-विशेष, नवत्राँ पूर्व-त्रन्यं; (सम २६)। ३ सर्वे सावद्य कमें िमे निवृत्ति; (कस्म १, १७)। **"विरण** पुं ["विरणं ] कवाय-विरोव, सावध-विरति का प्रतिबन्धंक काध-त्रादि ; ( कम्म १, १७ )। पंच्यंक्खाणि वि [ प्रत्याख्यानिन् ] त्याग की प्रतिज्ञा करने वाला; (मग ६, ४)। पचचक्खाणी स्त्रीं [ प्रत्याख्यानी ] भाषा-विशेष, प्रतिपेध-वचन ; (२भग १०, ३) । प्रच्यक्षाय वि प्रत्याख्यात - त्यक्त, छोड़ दिया हुआ; ( साथा १, १ ; भगं ; कप्प )। पच्चक्काययं वि [प्रत्यांख्यायक ] लांग करने वाला , " भत्तपच्चक्खायए " ( भग १४, ७ ) । पच्चक्लाच सक [प्रत्या ⊹ ख्याप्यू ] त्यागः कराना, किसी विषय का त्यांग करते की प्रतिका कराना। वक् पच्चक्लाबिंत ; ( श्राव ६ )। पेंडचिक्खं वि [:प्रत्यक्षित्] प्रत्येच ज्ञान वाला ; (वेंव १)। पचिक्तिय देवी पचिक्ताय ; ( मुपा ६२४ )। पञ्चक्खीकर सक [ प्रत्यक्षी + क ] प्रत्येच करना, मींचीत् करना । भिव-पच्चक्खीकरिस्तुं ; ( अभि १५५) । पंचेचक्खीकिद् ( शौ ) वि [ प्रत्येक्षीकृतं ] प्रत्येच किया हुआ, सानात जाना हुआ ; ( पि ४६ )। पचनक्वीभू अक [ प्रत्यक्षी + भू ] प्रत्यन होना, : यानात् होना । संक -पच्चक्खीभूय ; ( ब्रावम ) । पच्चक्लेयं देखा पच्चक्ला। पच्चमा वि [ प्रत्यप्र ] १ प्रधान, मुख्ये ; ( न २४ ) । २ श्रीष्ठ, सुन्दर ; ( उप ६८६ टी ; सुर १०, ११२ )। ३ नवीन, नयो ; (पात्र )। पर्वचिक्छिप्र देखा पर्वचितिथम ; ( रीज ; या २, ३-पत्न ७६ )।. ं

पच्चिच्छिमा देखे। पचर्चित्थमा ; ( राजे )।

२९९ टी )।

पचविद्यमिलल वि [ पाश्चात्य ] पश्चिम दिशा में उत्पन्न, पश्चिम-दिशा-सम्बन्धी ; ( समे ६६ ; पि ३६६ ) [ पच्चिच्छमुत्तरा देखा पच्चित्थमुत्तरा ; ( राज )। पच्चंड अक क्षिर्ी भरना, टपकेना । पच्चंडड, (हें ४, १७३)। वक् - पच्चडमाण ; (कुमा)। पञ्चाड्ड सक [गाप् ] जाना, गामन करना। पञ्चाड्ड ; (हे ४, १६२ )। पञ्चिड्डिअ वि [ क्षरित ] भग हुआ, टपका हुआ; ( हे २, १७४:)। पच्चिद्धिया स्त्री [दे प्रत्यिड्डिका ] मल्लों का एक प्रकार का करण ; (विसे ३३४७)। पच्छणीय वि [ प्रत्यनीक ] विरे।धी, प्रतिपन्ती, दुश्मन ; ( उप १४६ टी ; सुपा ३०५ )। पच्चणुभवं सकं [प्रत्यंतु + भू ] अनुभवं करनी । पञ्चणुभवमाणः (गाया १, २)। पच्चत्त वि [ प्रत्यक्त ] जिसका त्याग करने का प्रारम्भ किया गया हो वह ; (उप ८२८)। पच्चत्तर न [दे] चाटु, खुशामद ; (दे ६, २१)। पच्चत्थरण न [ प्रत्यास्तरण ] विछौना ; ( पि २८४:)। देखो पल्हत्थरण। पच्चितथ वि [ प्रत्यितथ न् ] प्रतिपत्ती, विरोधी, दुश्मन ; (उप १०३१ टी ; पाझ ; कुप्र १४१ )। पञ्चित्थम् वि [पाश्चात्य, पश्चिम् ] १ पश्चिम दिशा तरफ का ; र न पश्चिम दिशा ; " पुरत्थिमेणं लवगासमुद्दे जोयग्रसाहस्सियं खेतं जागाइ, पासइः, एवं दुविखणेगां, पच्चितिथ-मेंग्रं" ( उवा ; भग ; ब्राचा ; ठा २, ३ )। पच्चित्थमा स्वी [पश्चिमा ] पश्चिम दिशाः ( ठा १०---पर्त ४७५ ; याचा )। पर्च्यत्थिमिल्ले वि [ पारचात्य ] पश्चिम दिशा का ; (विपा १, ७ ; पि १६४ ; ६०२ )। पच्चित्थमुत्तरा हो [पश्चिमोत्तरा] पश्चिमोत्तर दिशा, वायव्य कोण ; (ठा १०--पत्र ४७८)। पच्चत्थुय वि [प्रत्यास्तृत ] ब्राच्छादित, ढका हुआ ; (पउम ६४, ६६; जीव ३) । २ विछाया हुन्ना; ( उप ६४८ टी )। पच्चंद्र न [ पश्चार्घ ] पिछला त्राधा, उत्तरार्घ; ( गउड )। पच्चडचनकविष्ट पुं [प्रत्यर्घचकवितिन ] वासुदेव का प्रति-पन्ती राजा, प्रतिशासुदेव ; ( ती ३ ) । पंच्चंपण न [ प्रत्यर्पण ] वापिसं देना ; (विसे ३०६७)।

पुचचित्रिण सक [ प्रति + अर्पयु ] १ वापित देवा, लौटानाः। र सापे हुए कार्य का करके निवेदन करना । पच्चित्रिण्ड ; (कप्प)। कर्म---पच्चिप्पणिजज्ञ ; (पि ४४७)। वक्त---पच्चिष्पिमाण ; ( टा ४, २ —पत ३११) । सिंह -पंच्चिपिणित्ता ; (पि ४४७) १ प्रच्यवलोकक वि [दे] श्रासक्त-चित्, तल्लीन-मर्नस्कः (दे ६, ३४)। पञ्चञ्मास पुं [ प्रत्याभास ] निगमन, प्रत्युच्चारणः ; (विमे पच्चिमिआण देवा पंच्चिमिजाण। पञ्चिमेत्राणादि (शौ); (वि १७०; ११०)। पच्चिमिआणिद् (शौ) देखा पच्चिमिजाणिअ, (पि४६४)। पच्चभिजांण सक 🛘 प्रत्यभि 🕂 ज्ञा 📘 पहिचाननां, पहिचान लेना । पच्चभिजागाइ ; (महा)। वक् - पच्चभिजाणप्राण ; (णाया १, १६)। तंक् — १ च बिसजाणि ऋणः ( महा )। पच्चिमिजाणिअ वि [प्रत्यिमिज्ञात ] पहिचाना हुआ ; (स३६०)। पच्चिमणाण न [ प्रत्यमिज्ञान ] पहिचान; ( स २१२;) नाट---शकु ५४ )। पच्चभिन्नाय देखे पच्चभिजाणिअ ; ( म १०० ; सुरः ६, ७६ ; महा )। पच्चमाण देखा पच=पंच । पच्चय पुं [ प्रत्यय ] १ प्रतीति, ज्ञान, वार्थ ; ( उन ; ठा १: विशे २१४०)। २ निर्णय, निश्चय ; (विसे २१३२)। ३ हेतु, कारग ; ( ठा २, ४ )। ४ शुपथ, विश्वास उत्पन्त करने के लिए किया या कराया जाता तश-माव स्रादि का चर्चगा वंगैरः ; (विसे २१३१)। १ ज्ञान का कारण ; ६ ज्ञान का विषय, इोय पदार्थ ; ( राज )। ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का उत्पादक ; (विसे २१३१ ; त्रावम )। 🖛 विश्वास, श्रद्धा ; ६ राब्द, त्र्यावाज ; १० छिद, विवर ; ११ त्र्याधार, त्र्याश्रय ; १२ व्याकरण-प्रसिद्ध प्रकृति में लगता शब्द-विशेष 🖟 (हेर, १३)। पञ्चल वि [दे] १ पक्का, समर्थ, पहुँ चा हुआ है (दे हु ६६; सुपा ३४; सुर १, १४; कुप्र ६६; पांत्र )। अ-सहन, अ-सहिज्यु ; ( दे ६, ६ E ) । पञ्चलिङ । ( ग्रंप ) ग्र [ प्रत्युत ] वैपरीत्य , वरञ्च,

पञ्चल्लिंड 🤈 वरन् : (हे ४, ४२०)।

पञ्चवणद् ( शौ.) वि [प्रत्युवनत-]्नमा हुआ ; "एस मं कोवि पच्चवणदसिरोहरं उच्छुं विद्यु तिगण(-? )भंगं करेदि" ) ( यमि २२४ )। ेपच्चवत्थय वि [ प्रत्यवस्तृत ] १ विद्याया हुआः 🚉 🔊 आ-च्छादितः; ( त्रावम ) । पच्चवत्थाण न [ प्रत्यवस्थान ] १ शङ्का-परिहार, समा-्धान ; (, विसे १००७) । २ प्रतिवृत्तन, खगडन ; (बृहु १)। पच्चवर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे ृज्ञावल आदि अन्न कूटे जाते हैं ३ (दे ६, १४) । 🛴 पञ्चवाय पुं [ प्रत्यवाय ] १ वाधा, विष्न, व्याघातः; (गाया , १, ६ ; महा उन्स २०६ ) । २ दोष, दूषण ; (प्रजम ६४, ु१२ ; यञ्चु ५० ; ओघ २४ ) 🎼 ३ पाप ; "बहुपञ्चवाय-भरिक्रो गिहवासी" ( सुपा १६२ )। ४ दुःख, पीडा । (कुप्र पञ्चवेक्खिद् (शौ) वि [प्रत्यवेक्षित् ] निरीनितः (नाट-शकु १३०)। पञ्चह न [ प्रत्यह ] हररोज, प्रतिदिन ; ( ग्राम ६० ) । <sup>र</sup>पञ्चिहिजाण ) देखो पञ्चभिजाण । पञ्चिहिजालेदि ; (पि पञ्चिहियाण र ११०)। पञ्चिहियाणः (स ४२)। संक्र-पञ्चिहियाणिऊणं ; (सं४४०)। पञ्चा स्त्री [ दे ] तृगा-विशेष, बल्वज ; ( ठा ४, ४)। **ंपिच्चियय न [ दे ]** बल्वज तृण की कूटी हुई छाल का वना ्हुआ रजोहरण जैन साधु का एक उपकरण ; ( ठा ४, ३ पंल रें ३८८) । पच्चा देखो पच्छा ; (प्रयो ३६ ; नाट-रत्ना ७ )। पञ्चाअञ्छ सक [ प्रत्या 🕂 गम् ] पीझे - लौटना, वापिस ं **श्राना । पञ्चाश्र**च्छ**र** ; (षड् )। पच्चाथद ( शौ ) देखो पच्चागय ; ( प्रशौ २४ ) । पच्चाइक्ख देखो पच्चक्ख=प्रला + ल्याः। पच्चाइक्खामिः ( श्राचा २, १४, ४, १ )। भवि—पञ्चाइक्खिस्सामि; (पि ४२६)। वकु—पञ्चाइक्खमाण, (पि ४६२)। पच्चाएस पुन [ प्रत्यादेश] दृष्टान्त, निद्र्शन, उदाह्रग्णः; "पच्चाएसोव्व धम्मनिरयाएं" (स ३५ ; उव ; कुप्र ४० ) , "पच्चाएसं दिइ तं" ( पाञ्च ) । देखो पञ्चादेस । 🕟 पुरुवागय वि.[प्रत्यागत् ] १ वापिसं आया हुआ 🚁 ( गा ६३३ ; दे १, ३१ ; महा )। ः२ न् प्रलागमृन् 💥 (स्टा ६--पत ३६४)।

पञ्चाचनख सक [प्रत्या + चक्ष्] परित्याग करना । हक्र-पञ्चाचिक्खदुं (शो); (पि ४६६; १४४.)। पच्चाणयण न [प्रत्यानयन] वापिस ले आना; (मुद्रा २००)। पच्चाणि । सक [प्रत्या + णी] वापिस ले आना । स्वकः -पच्चाणी ∫पच्चाणिङ्जंत ; (से ११, १३४)। पच्चाणीद ( शौ ) वि [ प्रत्यानीत ] वापिस लाया हुआ ; (पि ८१; नाट-विक १०)। पच्चाथरण न [प्रत्यास्तरण ] सामने होकर लढ़ना; (राज)। पच्चादिष्ट्र वि [ प्रत्यादिष्ट् ] निरस्त, निराकृत; (पि १४४; मृच्छ ६ )। पच्चादेस पुं [ प्रत्यादेश ] निराकरण ; ( अभि ७२ ; १७८; नाट-विक ३)। देखो पञ्चाएस। पच्चापड अक [ मृत्या + पत् ] वापिस आना, लौट कर आ वकु—"ग्रग्गपडिहयपुणरविपच्चापडंतचंचलमिरिद-कवयं ; ( ग्रौप ) । पच्चामित्त पुंन [ प्रत्यमित्र ] मित्र, दुश्मन ; ( णाया. १, २--पत ८७ ; श्रीप )। पच्चाय सक [ प्रति + आयय् ] १ प्रतीति कराना । रं विश्वास कराना । पचाअइ ; (गा ७१२) । पंचाएमो ; . ( सन्३२४ ) । पच्चाय<sup>°</sup> देखो पच्चाया । 👉 पच्चायण न [ प्रत्यायन ] ज्ञान कराना, प्रतीति-जनन ; (विसे २१३६)। पच्चायय वि प्रत्यायक] १ निर्णय-जनकः ३ विश्वास-जनकः ; (विक ११३)। पंच्याया अक [ प्रत्या + जन् ] उत्पन्न होना, जन्म तेना । पञ्चायंति ; ( ऋौप )। भवि—पद्मायाहिइ ; (भ्रोप; पि ५३७)। पच्चाया अक [ प्रत्या + या ] जपर देखो। पच्चायंति ; (पि १२७)। पञ्चायाद् स्त्री [ प्रत्याजाति, प्रत्यायाति ] उत्पति, जन्म-प्रहण ; ( ठा ३, ३—पत्र १४४ )। पच्चायाय वि [ प्रस्यायात ] उत्पन्न ; ( भूग ) । पच्चार सक [उपा + लम्भ्] उपालम्म देना, उलहना देना । पंचारइ, पचार्ति ; (हे ४, ११६ ; उमा )। पच्चारण न [ उपालम्भन ] प्रतिभेद ; (पाम )। पच्चारिय वि [ उपालन्य ] जिसको उत्तहना दिया गया हो बह; (भवि)।

पचचालिय वि [ दे प्रत्यार्दित ] ब्राई किया हुआ, गीला किया हुआ ; "पचालिया य से अहियंयरं बाह्सलिलेंग दिही" (स ३०५ ) । पच्चालीड न [ प्रत्यालीड] वाम पाद को पीछे हटा कर और दिन्तिंग पाँव को आगे गख कर खड़े रहने वाले धानुअक की स्थिति ; (वव १)। पच्चावरण्ह :पुं [ , अत्यापराह्न ] मध्याह के वाद का समय, तीसरा पहर ; ( विपा १, ३ टि ; पि ३३० )। पच्चास॰ण वि [ प्रत्यासन्त ] समीप में स्थित ; ( विसे २६३१ )। पच्चासत्ति स्त्री [ प्रत्यासत्ति ] समीपना, मामीण्य ; ( मुद्रा १६१ )। पच्चासन्न देखे। पच्चासण्ण " निचं पचासन्ने। परिसक्द सन्बद्धो मच्चु" ( उप ६ टी ) १ पच्चासा स्त्री [ प्रत्याशा ] १ ब्राकाङ्चा, वाञ्छा, ब्राभ-लाषा ; २ निसशा के बांद की ब्राशा ; ( स ३६५ ) । ३ लोभ, लालंच ; ( उप प्र ७६ )। पर्च्चासि वि [ प्रत्याशिन् ] वान्त वस्तु का भन्नण करने वाला ; ( आचा )। पंचिचम देखों पचिछम ; ( पिंग ; पि ३०१ )। पच्चुअ ( दे ) देखें पच्चुहिअ ; ( दे ६; २४ )। पचचुअआर देखो पचचुवयार, (चारु ३६; नाट-मृच्छ६७)। पच्चुःगच्छणया स्त्री [प्रत्युद्गमनता] श्रभिमुंख गमन ; (भग १४, ३)। पच्चुच्चार पुं [ प्रत्युच्चार ] अनुवाद, अंनुभाषण ; ्र ( स १८४ ) । र पञ्चुच्छुहणी स्त्री [ दे ] नूतन सुरा, ताजा दारु; (दे २,३४)। पच्चुज्जीविअ वि [ अत्युज्जीवित ] पुनर्जीवित ; (ना ६३१ : कुप्र ३१ )। पच्चुड्डिअ वि [ प्रत्युतिथत ] जो सामने विहा हुआ हो वह ; ( सुरं १, १३४ )। पच्चुण्णम अक [ प्रत्युद् + नभू ] थोड़ा ऊँचा होना । पच्चुगग्गमइ ; (केप्प)। संक्र--पच्चुगग्गमिता ; (किप्प ; ः श्रीप ) । पच्चुत्त वि [ प्रत्युप्त ] फिर से बोया हुया ; ( दे ७, ७७; गा ६१८)। पच्चुत्तर सक [ प्रत्यच न त ] नीचे आना । पच्चुतरः ; (पि ४४७)। सक्-'पञ्चुत्तरित्ताः; (राजः)। '

पच्चुत्तर न [ प्रत्युत्तर ] जवाव, उत्तर ; ( श्रा १२ ; सुपा २१ ; १०४ )। पच्चुत्थ वि [ दे ] प्रत्युप्त, फिर से वोया हुया ; (दे ६,१३)। पच्चुतथय 🖒 वि [ प्रत्यवस्तृत ] ब्राच्छादितः; (नगाया १,). पच्छत्थ्रय । १ - पत्त १३, २०; कप्प )। पच्चुद्धरिअ वि [दे] संमुखागत, सामने श्राया हुशा ; (दे ह, २४)। पच्चुद्धार पुं [ दे ] संमुख ब्रागमन ; ( द ६, २४ ) । पच्चुप्पण्ण ) वि [ प्रत्युत्पन्न ] वर्तमान-काल-संवन्धी ; पच्चुप्पन्न ∫ (पि ४१६; भग; गाया १,८; सम्म १०३)। **ैनय** पुं [**ैनय**] वर्तमान वस्तु को ही सत्र मानने वाला पन्न, निश्चय नय ; ( विसे ३१६१ )। पच्चुप्फलिअ वि [ प्रत्युत्फलित ] वापिस आया हुमा ; (से १४, ८१ )। पच्चुरस न [ प्रत्युरस ] हृदय के सामने ; ( ग़ज ) ।: पच्चुथकार देखो पच्चुचयार; ( नाट--- मृच्छ २४४ )। पच्चुवगच्छ सक [ प्रत्युप + गप् ] सामने जाना । पच्चुव-गच्छइ ; (भग)। पच्चुवगार ो पुं [ प्रत्युपकार ] उपकार के बदले उपकार; पंच्युवयार । ( ठा ४, ४ ; पडम ४६, ३६ ; स ४४० ; प्रारू )। पच्चुवयारि वि [ प्रत्युपकारिन् ] प्रत्युपकार करने वाला ; (सुपा ४६४)। पच्चुवेवस्व सक [ प्रत्युप 🕂 ईक्ष ] निरोज्ञण करना । पच्चु-वेक्खेइ: ( श्रीप )। संक्र-पच्चुवेक्खिताः ; (श्रीप)। पच्चुवेक्खिय वि [ प्रत्युपेक्षित ] श्रवलोकित, निरीनित ; ( ল ४४৭ -) না पञ्जुहिअ वि [ दे ] प्रस्तुत, प्रचरित 🕫 ( दे ६, २४०) । पच्चूढं न [दें] थाल, थार, मोजन करने का पाल, वड़ी थाली ; (दे ६, १२)। पच्चूस [ दें ] देखो पच्चूह=('दें ) ; "किडएहिं पयत्तेणवि छाइउजइ कह गु पच्चृसो ?" ( सुर ३, १३४ )। पच्चूस ो पुं [प्रत्यूषः] प्रभात काल ; (हे २, १४-; पच्चूह गाया १, १ ; गा ६०४ )। पच्चूह पुन [ प्रत्यूह ] विघ्न, अन्तराय; ( पात्र, कुप्र ५२ )। पच्चूह पुं [दे ] सूर्य, रिव ; (दे ६, ४; गा ६०४; पाञ्चं ) 🚹 पच्चेअ न [ प्रत्येक ] प्रत्येक, हर एक ; ( पड् ) ।

पच्चेड न [दे] मुसल ; (दे ६, १४:)। 💉 🔆 पच्चेह्लिड ( अप ) देखो पच्चिह्लिड ; ( भवि ) । पच्चोगिल सक [ प्रत्यव + गिल् ] ब्रास्त्रादन करना । 🖊 वक्र—पच्चोगिलमाण ; ( कस् ४, १० ) 🛒 💠 🐃 पच्चोगामिणी स्त्री [ प्रत्यवनामिनी ] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से बच्च ब्रांदि फल देने के लिए स्वयं नीचे नमते हैं ; ( उप पृ १४४ )। पच्चोणियत्त वि [प्रत्यवनिवृत्त] ऊँचा उछल कर नीचे गिरा हुआ ; ( पगह १, ३—पत ४१)। पच्चोणिवय अक [ अत्यवनि + पत् ] उळ्लं कर नीचे गिरना । वक्र—पच्चोणिव्यंत ; ( श्रोप )। पच्चोणी [दे] देखो पच्चोवणी ; (स्र २०४ ; ३०२ ; सुपा ६१ ; २२४ ; २७६ )। पच्चोयड न [दे] १ तट के समीप का ऊँचा प्रदेश ; ( जीव ३०)। २ ब्राच्छादित ; ( राय )। पच्चोयर सकं [ प्रत्यव 🕂 तृ ] नीचे उतरना । पच्चोयरइ ; ( ब्राचा २, ११, २८ ) । संह<del>्यापञ्चोयरिता ह (</del>ब्राचा 🕈 २, १४, २८ ) 🗆 पच्चोरुम ो सक [ प्रत्यव न रहू ] नीचे उत्तरना । प्रच्चो-पच्चोरुह । रभंइ; ( गाया १, १ )। पच्चोरुहइ; (कप्प)। संक्र-पच्चोरुहिता; (कप्पं)। पच्चोवणिअ वि [ दे ] संमुखं त्राया हुआ ; ( दे ६, ८२४)। पच्चोवणी स्त्री दिं ो संमुख आगमन ; (दे ६, २४)। पचचोसकक अक [ प्रत्यव ⊹ ष्वष्क् ] १ नीचे उत्तरना। २ पीके हंटना । पर्च्चोसक्कइ, पर्च्चोसक्काति ; ( उवा ; पि ३०२ ; भग ) । संक्र-पञ्चोसिक्कत्ता ; ( उवा ; भग)। पच्छ सक [प्र । अर्थं य् ] प्रार्थना करना। कवक्र-पच्छिज्जमाणं ; (कण्पः; श्रोप)। पच्छ वि [ पथ्य ] १ रोगी का हितकारी ब्राहार ; ( है '२, २९; प्राप्त ; कुमा; स ७२४; सुपा ४७६)। २ हित-कारक, हितकारी; "पच्छा वाया" ( णाया १, ११ 🚃 पत्न १७१)।: . . पच्छ न [पश्चात्] १ चरम, शेषः; (चंदः १)। २ पीझे, पृष्ठ भाग ; ३ पश्चिम दिशा ; " पुब्वेगा सर्गा पच्छेगा वंजुला दाहिलेगा वडविडम्रो " ( वज्जा ६६)। । श्यो त्र [ °तस् ] पीछे, पृष्ठ की त्रोर ; " हत्थी वेगेण पच्छक्रो लग्गो " ( महा ) , " वहइ व महीत्रलभरित्रो गोल्लेइ व पच्छम्रं। धरेइ व पुरम्रो ?' ( से :१९, ३०.),: ":तो

चेडयाओ तक्खणमाणावेऊण पच्छ्यो वाहं वदं दंसइ " (सुपा २२१)। °कम्म न [°कर्मन्] १ अनन्तर का कर्म, वाद की किया ; र यतिओं की भिन्ना का एक दोष, दातृ-कर्तृक दान देने के बाद की पात्र कां. साफ करने आदि किया ; ( अ)व ५१६ )। °त्ताअ पुं [ °ताप ] अनुताप; ( वजा १४२)। °द्ध न [ °अर्घ ] पीछता आधा, उत्तरार्घ; ( गउड ; महा )। °वत्थुक्क न [ °वास्तुक ] पीछत्ता घर, घर का पीछता हिस्सा ; ( पगह २, ४ -- पल ९३१')। ें याव पुं [ 'ताप ] पश्चात्ताप, अनुतापः ( त्रावम )। देखो **पच्छा=**पश्चात्। पच्छइ ) (त्रप) त्र [ पश्चात् ] अपर देखो ; ( हे ४,४२० ; पच्छए ) षड्; भवि )। °ताच वुं [ 'ताप ] अनुताप, यनुशय ; (कुमा )। 🤼 पच्छंद् सक [गम् ] जाना, गमन करना। पच्छंदइ ; (हे ४, १६२)। **पच्छंदि** वि [ गन्तृ ] गमन करने वाला ; ( कुमा ) । पच्छंभाग पुं [ पश्चादुभाग ] १ दिवस का पीछला भाग ; (राज)। २ पुन नत्त्वत-विशेष, चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका भोग करता है वह नज्ञत ; ( ठा ६ )। पच्छण स्त्रीन [ प्रतक्षण ] त्वक् का वारीक विदारण, चाकू ्र ग्रादि से पतली छाल निकालना; "तच्छणेहि य पच्छणेहि य " (विपा १, १), "तच्छणाहि य पच्छणाहि य" ( णाया 9, 93 ) ]. प्रच्छण्ण वि [ प्रच्छन्न ] गुप्त, अप्रकट ः ( गा १८३ ); **ैपइ**.पुं **िंपति** ] जार, उपपति ; ( स्त्र्य १, ४, १ )। पच्छद देखो पच्छय ; ( ग्रीप )। पञ्छद्ण न [ प्रञ्छद्न ] ग्रास्तरण, शय्या के ऊपर का ग्राच्छादन-वस्त्र ; " सुप्पच्छणाए सय्याए णिद्दं ण लभामि " (स्वप्त६०)। प्रच्छन्न देखो प्रच्छण्ण ; ( उव ; सुर २, १८४ )। पच्छय पुं [ प्रच्छद् ] वस्र-विशेष, दुपद्दा, पिछौरी ; ( गाया ٩, ٩٤.) ١ पच्छित्र (ग्रप) देखो पच्चितिर ; ('पड् )। पच्छा ग्रं [प्रश्चात्.] १ अवन्तर, वाद, पीवे ; ( सुर २, . २४४; पात्र्य; प्रासू ५७), " पच्छा तस्स विवागे रुत्रंति कलुण महादुक्खा " ( प्रास् १९२६ )। २ परलोक, परजन्म ; " पच्छा कडुग्रविवागा " (.राज )। ३ पीछला भाग, पृष्ठ ; ४ चरम, शेष ; (हे २,२१)। १ पश्चिम दिशा ;

( णाया १, ११ )। °उत्त वि [ °आयुक्त ] जिसका त्रायोजन पीछे से किया गया हो वह ; (कप )। कड प्पुं∵िश्वत ] साधुपन को छोड़कर फिर पृहस्थ वना हुआ ; · (पद्ग ५० ; वृह १)। °कम्म देखे। पच्छ-कम्म ; (पि १११)। °णिवाइ देखो °निवाइ; (राज)। ेणुताव पुं िअनुताप ] पथाताप, श्रेनुताप ; " पच्छा-ं गुतावेगा सुभज्फवसाणेगा " ( त्रावम )। **° णुपु**ठ्यी स्त्री [ °आनुपूर्वी ] उलटा कम: ( यण: कम्म ४, ४३ )। °ताव पुं [ °ताप ] अनुताप ; ( आव ४ ) । °ताविय वि [ °तापिक ] पश्चाताप वाला ; (पगह २,३)। °निवाइ वि [ °निपातिन् ] १ पीड़े से गिर जाने वाला ; · २ चारिल प्रहण कर बाद में उससे च्युत होने वाला : (ब्राचा ) भाग पुं िभाग ] पीछला हिस्सा ; ( गाया ्न, १)। **ेमुह** वि [**ेमुख**] पराङ्मुख, जिसने मुँह पों के की तरफ फेर लिया हो वह ; (श्रा १२)। <sup>थ</sup>यव, **ैयाच** देखो **ैताच** ; ( पउम ६५, ६६ ; सुर १५, १४५; सुपा १२१; महा )। ध्यावि वि [ कतापिन् ] "पश्चात्ताप करने वाला ; (रखप '७३⊏ टी ) । <sup>°</sup>वाय पुं िवात पश्चिम दिशा का पवन ; २ पीछे का पवन ; ं ( गाया १, ११ )। ैसंखंडि स्रीः [ देः संस्कृति ] १ पीछ्ला संस्कार ; २ मरण के उपलच्य में ज्ञाति वगैरः ु प्रमूत मनुष्यों के लिए पकायी जाती रसोई ; ( ब्रांचा २, १, ३, २ )। °संथव पुं [°संस्तव ] १ पीछला संबन्ध, भूती, पुली वगैरः का संवन्य ; २ जैन मुनिय्रों के लिए भिना का एक दोष, श्वशुर ब्रादि पन में ब्रच्छी भिना मिलने की लालच से पहुंचे भिनार्थ जाना ; (.ठा ३, ४ )। ैसंथुय ंवि [ ैसंस्तुत ] पीछत्ते संवन्ध से परिचितः ( श्राचा २, १, ४, १)। 'हुत्त विंिंदें] पीके की तरफ का ; "थलमत्थयम्मि पंच्छाहुताई पयाईतीए दट्टूग्" (सुपा २८१)। पच्छा स्त्री [पथ्या] हर्र, हरीतकी ; (हे २, २१)। पच्छाअ सक [प्र+छादय्] १ दक्ना । २ छिपाना । वकु—पच्छाअंत ; (से ६, ४६ ; ११,६)। क्र--पच्छाइज्ज ; ( वसु )। ्रपच्छाअ वि [ प्रच्छाय ] प्रबुर छाया वाला ; ( ग्रमि ३६)। पच्छाइअ वि [ प्रच्छादित ] १ दका हुत्रा, आच्छादित ; ं र छिपाया हुआ ; ( पात्र ; भवि ) ] ः**पच्छाइज्ज** देखो. **पच्छाअ=**प्र + छाद्यू ।

पच्छाग पुं [ प्रच्छादक ] पात वाँधन का कपड़ा ; ( श्रोघ २६४ भा )। पच्छाडिद् (शो ) वि [प्रक्षालित] घोया हुया; (नाट ऊ पच्छाणिअ (दे) देखां पच्चोवणिभ ; (पर्)। पच्छादो ( शौ ) देखो पच्छा = पश्चातु ; ( पि ६६ )। : पच्छायण न [ पथ्यद्न ] पायेय, रास्ते में खाने का भोजनः " वहणं कारियं पच्छायणस्य भारियं " ( महा )। पच्छायण न [ प्रच्छाद्न ] १ आङ्छादन, दकना ; २ वि. श्राच्छादन करने वाला। °या स्त्री विता ] श्राच्छादन : " परगुगापच्छायगाया " ( उव .)। पच्छाल देखी पक्वाल । पच्छालेइ ; (-काल् ) । 🔧 पच्छि स्री [दे] पिटिका, पटारी, वेलादि-रचित भाजन-विशेष ; (दे ६, १)। °पिडय न [ °पिटक-] 'पच्छी' ह्य पिटारी ; ( भग ७, ८ टी-पत ३१३ )। पिन्छ (त्रप) देखो पन्छइः; (हे ४, ३८८) । पच्छिज्जमाण देखो पच्छ = प्र + ग्रर्थयु । पञ्छित्त न [ प्रायश्चित्त ] १ पाप की शुद्धि करने वार्ली कर्म, पाप का चाय करने वाला कर्म ; ( उत्र । सुपा ३६६ ; द १२)। २ मन को शुद्ध करने वाला कर्म: (पंचा पच्छित्ति वि [ प्रायश्चित्तिन् ] प्रायथित का भागी, दोषी ; ( उप-३७६ )। पिञ्चिम न [पिश्चिम ] १ पिथम दिशा; (उना ७४ टि )। २ वि. पश्चिम दिशा का, पाश्चात्य ; ( महा ; हे २, २९ ; प्राप्त )। ३ पीछ्ला, बाद का ; " दियसस्स पिञ्छिम भाए " (कप्प)। ४ अन्तिम, चरम; "पुरिमपच्छिमगाणं तिल्थगराणां " ( सम ४४:)। °द्ध न िष्धं ] उत्तरार्ध. उत्तरी ग्राधा हिस्सा ; ( महा ;ंठा २, ३—पत्र ८१ )। °सेल पुं [ °शेल ] ग्रस्ताचल पर्वत ; ( गउड )। पिंडिमा ही [पिश्चिमा ] पिश्चम दिशा ; (कुमा ; महा )। पिन्छिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पीके से उत्पन्न, पीके का ; (विसे १७६५)। पच्छिल (त्रप) देखो पच्छिम ; ( भवि )। पच्छित्ल ो वि [पश्चिम, पाश्चात्य ] १ पश्चिम दिशा पच्छित्लय र् का ; २ पीछला, १ष्ट-वर्ती ; (पि १६६१ 

पच्छुत्ताविभ (त्रप) वि [ पश्चात्तापित ] जिसको पश्चाताप हुआ हो वह ; (भवि)। पच्छेकस्म देखा पच्छ-कस्म ; ( हे १, ७६ ) । (पच्छेणय न [ दे ] पाथेय, रास्ते में निर्वाह करने की भाजन-सामग्री ; (दं ६, २४)। पच्छोववण्णग ) वि [ पश्चादुवपन्न ] पीवेसे उत्पन्न ; पच्छोववन्नक ∫ (भग)। पजंप सक [प्र+जल्प] बोलना, कहना। पजंपह; (पि २६६)। प्रजंपाचण न [ प्रजल्पन ] वालाना, कथन कराना ; ( ब्रोप ; पि २६६)। पर्जिपअ वि [ प्रजिल्पित ] कथित, उक्त : (गा ६४६ )। पजणण न [ प्रजनन ] लिङ्ग, पुरुष-चिन्हें ; ( विसं २४७६ टी ; श्राघ ७२२ )। पजल अक [अ + इवल ] १ विशेष जलना, अतिशय द्रश्य हाना। २ चमकना। वक्त-पजलंतः (भविः)। पजिल्प वि [ प्रज्विलितु ] श्रस्यन्त जलने वाला : " सिय-🔰 ज्ञागानलपजलिरकस्मकंतारधूमलइउन्न " ( सुपा १ )। पजह सक [ प्र + हा ] त्याग करना । पजहामि ; (वि १००)। **कृ—पजहियभ्य** ; ( य्राचा )। पजाला स्त्री [ प्रज्वाला ] श्रिप्त-शिखा ; ( कुप्र ११७ )। पजुत्त देखा पडत्त=प्रयुक्त ; ( चंड )। पज्ज सक [पाययू] पिलाना, पान कराना । पज्जेइ ; ( विपा १, ६ )। क्यक् — "तण्हाइया ते तउ तंब तत्तं पिज्जिज्जमाणाद्वरं रसंति " (सूत्र १, ४, १, २४ ) । क् -पज्जेयन्व ; (भत ४०)। पन्ज न [पद्य] छन्दा-बद्ध नाक्य; (धा ४,४--पत २८७ .).। पज्ज न [पाद्य] पाद-प्रजालन जल; "श्रग्वे च पज्जे च गहाय" ( गाया १, १६--पत २०६ )। पज्ज दंशा पजाता हु( दं ३३ ; कस्म ३; ७ )। पुज्जंत पुं [ पर्यन्त ] श्रन्त सीमा, प्रान्त भाग ; (हे १, ४८; **२, ६४**; सुर ४, ३१६ ऐ । ००००० ४८ पज्जण न [ दे ] पान, पोना ; ( दे ६, .११ )। 💛 🗥 पज्जण न [पायन ] पिलाला, प्रान करान्। ; ः ('भंग पज्जवण पुं [पर्जन्य ] मेघ, वादल ; (भग-१४,-२ ; नाट-- मुच्छ १७५ )। देखो पुजन्न ।

्पज्जतर<sub>्</sub>वि [ दे ] दिल्त, विद्यस्ति ; ( पङ् )। 🗼 पंज्जत्त वि [ पर्याप्त ] १. 'पर्याप्ति' से युक्त, 'पर्याप्ति' वाला ; (ठा-२, १ ; पण्ह १, १ ; कम्म १, ४६ )। १२ समर्थ, शक्तिमान् ; ३ लब्ध, प्राप्त ; ४ काफी, यथेष्ट, उतना जितने से काम चल जाय; ५ न तृति; ६ सामर्थ्य; ७ निवारण; प्योग्यता ; (हि २, २४ ; प्राप्त )। ६ कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव अपनी ३ 'पर्यातियों' से युक्त होता है वृह कर्म ; (करम १, २६)। 'णाम, 'नाम न 'िनामन्] थ्रनन्तर उक्त कर्म-विशेष : ( राज : सम ६० )। 🕠 पुज्जत्तर [दे] देखो पज्जतर ; (पड्—पंत २१०)। पंज्जित्ति स्त्री [पर्याप्ति ] १ शक्ति, सामर्थ्य ; ( सूत्रः १, ५, ४ )। -२ जीव की वह शक्ति, जिसके द्वारा पुदूलों का प्रहण करने तथा उनको ब्राहार, शरीर ब्रादि के हप मैं बदल दंने का काम होता है, जीव की पुदुलों का बहुण करने तथा परिणमान की शक्ति; (भग; कम्म १, ४६; नव ४; दं४)। ३ प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति ; ( दे ४, ६२ ) । ४. तृति ; "पियइंस-गाधग्जीवियाग् को लहुइ पज्जिति ं ३'' (उप ५६८ टी )। पज्जन्न वुं [ पर्जन्य ] मेघ-विशेष, जिसके एक बार वरसने से भूमि में एक हजार वर्ष तक चिक्कनता रहती है; "पञ्जु-(१ज्ञ) नने गां: महामेह एगे गां वासेगां दस वाससयाई भावेति " (ठा ४, ४---पत्र २७०)। पुज़र्जात्र पुं [दे प्रार्थक ] प्रिपतामह, पितामह का पिता; ( भग ६, ३; दस ७ ; सुर १, १७४ : २२० )। पज्जय पुं [ पर्यय ] १ श्रुत-ज्ञान का एक मेद, उत्पत्ति के प्रथम समय में सुद्दम-निगाद के लब्धि-ग्रपर्यात जीव का जा कुथुत का त्रांश होता है उससे दूसरे समय में ज्ञान का जितना त्रंश बदता है वह श्रुतज्ञान ; (कम्म १, ७)। २—देखा पज्जाय ; ( सम्म १०३ ; गांदि ; विसे ४७८ ; ४८८ ; ४६०; ४६१)। °समास पुं. [ °समास ] श्रुतज्ञान का एक भेद, अनन्तर उक्त पर्यय-ध्रुत का समुदाय; (कम्म १,७)। पज्जयण न [ पर्ययन् ] निश्चय, अवधारण ; (विसे ५३) । पज्जर सक कथय ] कहना, वालना । पज्जरइ, पज्जर; (हे४,२;दे६,२६;कुमां)। पज्जरय पुं [ प्रजरक ] रत्नप्रमा-नामक नरक-पृथिवी का एक -नरकावास ; (ंठा ६—पेत ३६४ ) । °मंज्रक पुं [°मध्य ] एक नरकावास ; ( ठा ६—पत्र ३६७ टी )। <sup>|</sup>ावह पु [ °ावर्त ] नरकावास-विशेष ; ( टा ६ )। °ावसिंह पु [ **ावशिए** ] एक नरकावास, नरक-स्थान-विशेष ; र्(ठा है) ।

```
पज्जल देखो पजल । पज्जलंड ; ( महा ) । वक्र---पज्ज-
 लंत; (कप्प)।
पज्जलण वि [ प्रज्वलन ] जलाने वाला ; ( ठा ४, १ )।
पज्जलिय वि [ प्रज्वलित ] १ जलाया हुमा, दग्ध ; (महा)।
  २ खूब चमकने वाला, देदीप्यमान ; ( गच्छ २ )।
पज्जिलर वि [प्रज्विलतु ] १ जलने वाला ; २ ख्व
  चमकने वाला ; ( सुपा ६३८ ; सण )।
पंजनव पुं [पर्यव ] १ परिच्छेद, निर्णय; (विसे ८३; अ।वम)।
  २ देखा पज्जाय ; ( ब्राचा ; भग ; विने २७५२ ; सम्म
  ३२)। °कस्तिण न [°क्तत्स्न] चतुर्वश पूर्व-प्रन्थ
 तक का ज्ञान, श्रुतज्ञान-विरोष ; (पंचभा)। <sup>°</sup>जाय वि
 िंजात ] १ भिन्न अवस्या का प्रात ; (पण्ह २, ४)।
  २ ज्ञान त्रादि गुणों वाला ; (ठा १)। ३ न विषयोप-
 भोग का अनुष्ठान ; ( आचा )। °जाय वि [ °यात ]
 ज्ञान-प्राप्त ; ( ठा १ ):। °हिय पुं [ °स्थित, °ार्थि क,
 ास्तिक] नय-विशेष, द्रव्य का छाड़ कर केवल पर्यायों का
 ही मुख्य मानने वाला पत्त ; (सम्म ६)। °णय, °नय
 पुं िनय वही अनन्तर उक्त अर्थ; ( राज ; विसे ७५),
 " उप्परजंति वयंति त्र भावा नियमेगा पज्जवनयंस्स " ( सम्म
  99)1
पज्जवण न [ पर्यवन ] परिच्छेद, निश्चय ; ( विसे 🖘 )।
पज्जवत्थाव सक [ पर्यव + स्थापय ] १ अच्छी अवस्था
             २ विरोध करना । 🔫 प्रतिपन्न के साथ वाद
  करना। पज्जवत्थानेंदु ( शौ ) ; ( मा ३६ )। पज्जवत्था-
  वहि; (पि ४४१)।
पज्जवसाण न [ पर्यवसान ] अन्त, अवसान ; ( भग )।
पज्जवसिथं न [ पर्यवसित ] अवसान, अन्त ; " अपजा-
  विसिए लोएं " ( आचा )।
 पज्जा देखां पण्णा ; ( ह २, ८३ )।
 पज्जा स्त्री [ पद्या ] मार्ग, रास्ता ; " भेत्रां च पडुच समा
  भावार्ण पन्नवरणपज्जा " (सम्म १५७; दं ६, १; कुप्र
ं १७६ ) ।
 पज्जा स्त्री [दे] निःश्रेणि, सीड़ी ; (दे ६, १)।
 पज्जा स्त्री [पर्याय ] अधिकार, प्रवन्ध-भेद ; ( दे ६, १ ;
   पाद्य )। .
 पज्जा देखा पया ; " अगिग्ज ति नास विजा दंडिज्जंती
  नासे पना " (प्रास् ६६)।
```

```
पज्जाअर पुं [ प्रजागर ] जागरण, निदा का अभाव ;
 ( अभि ६६ )।
पज्जाउल वि [ पर्याकुल ] विशेष श्राकुल, व्याकुल ; ( म
  ७२ ; ६७३ ; हे ४, २६६ )।
पज्जाभाय सक [ पर्या + भाजय ] भाग करना । यंक्र--
 पज्जाभाइता: (राज)।
पज्जाय पुं [पर्याय ] १ समान अर्थ का वाचक सब्द ;
  (बिम २४)। २ पूर्ण प्राप्तिः (बिमें =३)। ३
 पदार्थ-धर्म, वस्तु-गुण; ४ पदार्थ का सहम या स्वृत एपान्तर;
 ( तिम ३२१ ; ४७६ ; ४८० ; ४८१ ; ४८२ : ४८३ ;
 ठा १; १०)। ५ क्रम, परिपाटो ; (गाया १, १)।
  ६ प्रकार, भेद ; ( व्रावम )। ७ व्रवसर ; ⊏ निर्माण ;
 (हे २, २४)। देखा प्रज्ञप तथा प्रज्ञय । 🖖
पज्जाल सक [प्र+ज्वालय्] जनाना, मुनगाना [
 पजालइ ; ( भवि ) । संकृ —पज्जालिअ, पज्जालिअण ;
 (दस ४, १; महा)।
पज्जालण न [ प्रज्वालन ] सुत्तगानाः; ( उप १६७ टो )।
पज्जालिअ वि [ प्रज्ञालित ] जलाया हुमा, मुलगाया हुमा; ⊱
  ( सुपा १४१ ; प्रासू १८ )।
पिज्जिं की [दे प्रार्थिका ] १ माता की मातामही ;
  २ पीता की मातामही ; (दस ७ ; ह ३, ४१ .)।
पज्जिज्जमाण देखा पज्ज=पायय् ।
पज्जुद्ध वि [ पर्यु प ] फड़फड़ाया हुआ (१); " भिउडी गां
 कद्या, कडुझं गालिविझं, ऋहरझं गा पञ्जुट्टं ?': ( गा ६:२१ )।
पज्जुच्छुअ वि [ पर्यु त्सुक ] त्रति उत्सक ; ( नाट ) ।
पुज्जुणसर न [दे] अत्र के तुल्य एक प्रकार का तृण ;
  (दे ६, इंरं)।
पज्जुण्ण पुं [प्रद्युमन ] १ श्रीकृश्ण के एक पुत का नाम ;
  ( अंत )। २ कामदेव ; ( कुमा ) । ३ वैज्याव शास्त्र में
  प्रतिपादित चतुर्व्यह रूप विष्णु का एक ग्रंश ; ( ह २,४२.)।
  ४ एक जैन मुनि ; (निवृ १)। देखा पज्जुन्त ।
पज्जुत्तं वि [ प्रयुक्त ] जटित, खचित ; " माणिक्कपज्जुत-
  क्रायकडयसणाहेहिं " ( स ३१२ ), " दिव्यखगचामरपज्ञ्त-
  कुडतरालांइ " (,स १६; भवि )। देखा पज्कुत्त।
पज्जुदास पुं [ पर्यु दास ] निषेध, प्रतिपेध ; ( विसं १८३)।
पज्जुन्न देखो पज्जुण्ण; (णाया १, ४; अत १४; कप्र १८;
  सुपा ३२)। ५ वि धनी, श्रीमन्त, प्रभूत धन वाला :
  " पञ्जुन्नश्रोवि पडिपुन्नसयलंगा " ( सुपा ३२ )।
```

पज्जवहा सक [ पर्यु प + स्था ] डपस्थित होनाः। हेक् 🗝 पज्ञुबद्वादु (शो); (नाट--त्रेगी २१)। . . . . . . पज्जुचिंद्रय वि [ पर्यु पस्थित ] उपस्थित, तत्पर ; ( उतः √49=, 8½ ) I पज्जुवास सक [पर्यु पः + आस् ] सेवा करना, भक्ति करना। पञ्जुवासइ, पञ्जुवासंति ; ( उत्र ; भग )। वक्र-पञ्जु-वासमाण ; ( णाया १, १ ; २ )। क्वक्र-पज्ज्वा-सिज्जमाणः; ( मुपा ३७८) । संक्र-पज्जुवासित्ताः; (भग)। क-पज्ज्वासणिज्ज; (गाया १, १); श्रीप )। पज्जुवासण न : प्यु पासन । सेवा, भिवत, उपासना ; (भग;स १९६; उप ३१७ टी; श्रभि ३८)। ं ∙ पज्जवासणया ) स्त्री [ पर्यु पासना ] जपर देखो ; (छा पज्जुवासणा र्, ३ ; भग ; गाया १, १३ ; श्रीपः) । 🗐 पज्जुवासय वि [पयु पासंक ] सेवा करने वाला; (काल)। पज्जुसणा ह्या पर्युपणा ] देखो पज्जोसवणा ; " परि-वृक्षणा पञ्जुसणा पञ्जोसवणा य वासवासी थ " ( निर्च १० )। **ंपैड्युस्स्य )** वि [ प्यु त्सुक ] श्रति रत्सुक, विरोप पडजुसुअ ∫ उत्करिठत; ( श्रिभ १०६; पि ३२७ ए )। पज्जोअ वुं [प्रद्योत ] १ प्रकारा, उद्योत । २ उन्नियनी नगरी का एक राजा; (डव)। "गर वि [ "कर ] प्रकाश-कर्ता ; ( सम १ ; कप्प ; औपः)। े ं ं पडजोइय वि [ प्रद्योतित ] प्रकाशित : ('उप ७२८ टी') । पज्जोयण पुं [ प्रद्योतन ] एक जैन ब्राचार्य ; ( राज ) । पज्जोसव अक पिरि + वस् । १ वास करना, रहना । २ जैनागम-प्रोक्त :पर्युपणा-पर्व मनाना । पज्जोसवर, पुज्जोस-विति, पडजोसर्वेति; (क्रम्)। वक्र-पडजोसर्वेत, पज्जोसबेमाण ; (निवृ १० : कथ )। हेक् --पज्जो-सवित्तप, पज्जोसवेत्तप ; (,क्ष्य ; क्य.)। पज्जोसवणा स्त्री [ पर्यु पणा ] १ एक ही स्थान में वर्षा-काज 🖊 व्यतीत करना : ( ठा १० : कप्प.)। २ वर्षा-काल : (निचू १० )। २ पर्व-विशेष, भाद्रपद के ब्राट दिनों का एक प्रसिद्ध जैन पर्व : "कारावित्रा त्रमारि पुरुजासवणाईसु तिहीसु" (मुणि १०६०० ; सुर १६, १६१ )। ँकप्प युं [ °करप ] पर्यु-. पणा में करने योग्य शाख-विहित आचार, वर्णकल्प; (ठा४,३)। पज्जोसवणा सी [ पर्योसवना, पर्यु पशमना ] अपर देखो ; 

पज्जोसविय वि [ पर्यु पित ] स्थित, रहा हुआ ; (कप्पः)। पज्रभंभ अक प्रि + भक्क राष्ट्र करना, आवाज करना । वक्र-पज्रभंभमाण ; (राज)। पज्महिआ स्त्री [ पज्महिका ] छत्द-विरोधः; ( पिंगः) ।। पज्मार अक [ क्षर्, प्र 🕂 क्षर् ] भारता, टपकता । पज्मारई ; (.हे ४, १७३.)। पज्यतर पुं [ प्रक्षर ] प्रवाह-विशेष ; ( पराण २ )। पज्मरण न प्रक्षरण ] टपकना ; ( वज्जा १०८ )। 🔗 पज्मिरिअ वि [ प्रक्षरित ] ट्यका हुआ ; (पाझ ; कुमा ; महा : संनि ११ )। पजमाल देखो पजमार= चर्। पज्माचइ ; (पिंग)। पज्मलिआ देखो पज्महिआ ; (पिंग )। पंजमाय वि [ प्रध्यात ] चिन्तितः, ( त्रणु ) । 🔻 💎 पज्झुत्त वि [ दे ] खि्चत, जिंडत, जड़ा हुआ; ( पात्र )। देखो पज्ञूत्त। परउडी स्त्री [परकुरी] तंबू, नस-गृह, कपड़कोट; ( पुर १३, ६ )। पटल देखो:पडल=परल ; ( कुमा )। पटह देखो पडह.; ( प्रति १० )। परिमा (पै चृपै ) देखो पडिमा ; (पड् ; पि १६१ )। पट्ट सक [ पा ] पीना, पान करना । पट्टइ ; (हे ४, १०.)। भूका,—पद्दीयः; ( कुमा ) । , , , , पट पुं [ पट ] १ पहनने का कपड़ा ; "पट्टो वि होइ इक्कों देहपमाणेगा सा य भइयव्वो" ( वृह ३ ; झोघ ३४ ) । . २ रथ्या, मुहल्ला ; "तेणवि मालियपट्टे गंतूण करे कया माला" ( सुपा ३७३ )। ३ पापाण त्रादि का तख्ता, फ़लक ;. "मिणिसिलापद्रश्रसणाहो माहत्रीमंडवो'' (श्रभ २००), "पित्रं गुसिलापदृए उत्रविद्वा" ( स्त्रप्त ५२ ) , " पद्दसंठियपस-त्थवित्थिगगपिहुलसोग्पीय्रो" ( जीव ३ )। ४ ललाट पर से वँधी जाती एक प्रकार की पगड़ी ; "तप्पिमइं पद्दवद्वा रायाणी जाया पुरुष मजडबद्धा त्रासी" (महा )। १ पट्टा, चकनामा, किसी प्रकार का अधिकार-पत ; ( कुप्र ११ ; जं ३ )। ६ रेशम ; ७ पाट, सन; ( गा ५२० ; कप्रू )। ⊆ रेशमी कपड़ा; ९ सन का कपड़ा; (कप्प; औप)। १० सिंहासन, गही, पाट ; (कुप्र २८ ; सुपा २८१) । ११ कतावत ; (राज)। १३ पट्टी, फोड़ा ब्रादि पर बाँधा जाता लम्बा वस्रांश, पोर्टा ; "चउर्गुलपमाणपट्टबंधेण सिरिवच्छालंकियं छाइयं वच्छत्यलं" ( महा ; विपा १, १ )। १३ शाक-विशेष; ( सुउँज २०)।

**ँइल्ल पुं िंवत् ]** पटेल, गाँव का मुखी ; ( जं ३ ) °उडी स्त्री [ °कुटी ] तंवू, वस-गृह ; ( सुर १३, १४७ )। **°करि** पुं [ **°करिन्** ] प्रधान हस्ती ; ( सुपा ३७३ )। °कार पुं [ 'कार ] तन्तुवाय, वस्र वुनने वाला ; (पण्ण १)। °वासिआ स्त्री [ 'वासिता ] एक शिरो-भूषण ; ेंसाला स्त्री [ °शाला ] उपाश्रय, जैन (दे ४, ४३)। मुनि को रहने का स्थान; (सुपा २८४)। °सुत्त न [ °सूत्र ] रेशमी सूता; (त्रावम) । °हित्य पुं [ °हिस्तिन् ] प्रधान हाथी ; ( सुपा ३७२ )। पट्टइल ो पुं [दे ] पटेल, गाँव का मुखिया ; (सुपा २०३; पट्टइल्ल ) ३६१ )। पहुंसुअ न [ पट्टांशुक ] १ रेशमी वस्त्र ; २ सन का वस्त्र ; (गा ५२०; कप् )। पट्टग देखो पट्ट ; (कस)। पट्टण न [ पत्तन ] नगर, शहर ; (भग ; श्रोपः; प्राप्तः कुमा)। पट्टय देखो पट्ट; ( उवा ; गाया १, १६ )। पद्दादा स्त्री [दै] पद्दा, घोड़े की पेटी, कसन ; "छोडिया पद्दाढा, ऊसारियं पल्लागां'' ( महा ; सुख १८, ३७ )। पहिय वि [पहिक] पहे पर दिया जाता गाँव वगेरः ; "पुब्विं पश्चिगामिम्म तुष्टदब्वत्थं पद्दइलो नरवालो पुब्विं जो ब्रासि गुत्तीए खित्तो" ( सुपा २७३ )। पहिया स्त्री [पहिका ] १ छोटा तख्ता, पाटी ; "चित्तप-हिया" (सुर १, ८८ )। २—देखो पद्दी; "सरासणपहित्रा" (राज-जं३)। ्पि**ट्स पुं िदे पिट्टरा** ] प्रहरण-विशेष, एक प्रकार का हिय-यार ; ( पगह १, १ ; पडम ८, ४१ )। पट्टी स्त्री [ पट्टी ] १ धनुर्याष्टि:; २ हस्तपट्टिका, हाय पर की पद्दी ; ''उप्पीडियसरासणपिंदएं' ( विपा १, १—पल २४)। ्रं**पर्ट्या** स्त्री **िदे**] पाद-प्रहार, लात ; गुजराती में 'पांट्र' ; "सिरिवच्छो गोणेणं तहाह्य्रो पट्दुयाए हिययम्मि" (सुपा २३७)। .देखो—**पड्डुआ ।** पर्दुहिअ न [दें] कलुषित जल; "पर्दुहियं जाण कलुसजलं" (पाद्य)। पह वि [ प्रष्ट ] १ अग्र-गामी, अग्रसर ; ( गाया १, १--पत १६)। २ कुराल, निपुण; ३ प्रधान, मुखिया;

पह वि [ स्पृष्ट ] जिसका स्पर्श किया गया हो वह ; (श्रोप)।

( श्रीप ; राज )।

पट्ट न [ पृष्ठ ] १ पीठ, शरीर के पीछे का भाग ; ( गाया १,६; कुमा )। २ तल, ऊपर का भाग; ''तलिमं परंच तलं" (पाय )। "चर वि [ चर ] य्रनुयायी, य्रनुगामी; (कुमा)। पट्ट वि [ पृष्ट ] १ जिसको पृछा गया हो वह । २ न प्रश्न, सवाल ; ' छिन्बेहं पट्ठे पगणते" ( टा ६—पत्न ३७४ )। पद्वच सक [प्र+स्थापय्] १ प्रस्थान कराना, भेजना । २ प्रवृत्ति कराना । ३ प्रारम्भ करना । ४ प्रकर्ष से स्थापन करना। ५ प्रायथित देना। पहनइ; (हे ४,३७)। भूका—पद्मवहंसु ; ( कप्प ) । कृ—पद्मवियन्व ; ( कस; सुपा ६२७ )। पद्वण न [ प्रस्थापन ] १ प्रकृष्ट स्थापन ; २ प्रारम्भ ; "इमं पुगा पद्रवगां पडुच्च" ( ऋणु )। पद्वणा स्री [ प्रस्थापना ] १ प्रकृष्ट स्थापना । २ प्रायिक्त-प्रदान ; "दुविहा परवणा खलु" ( वव १ )। पहुचय वि प्रस्थापक ] १ प्रवर्तक, प्रवृत्ति कराने वाला; ( णाय़ा १, १----पत ६३ )। २ प्रारम्भ करने वाला ; (:विसे ६२७)। पद्विञ वि [ प्रस्थापित ] भेजा हुआ; ( पात्र ; कुमा)। २ प्रवर्तित ; (निचू २०)। ३ स्थिर किया हुआ ; (भग १२, ४)। ४ प्रकर्ष से स्थापित, व्यवस्थापित; (पगण २१)। पहविद्या ) स्त्री [प्रस्थापिता ] प्रायथित-विशेष, अनेक 🕽 प्रायश्चितों में जिसका पहले प्रारम्भ किया जाय वह : ( ठा ४, २ ; निचू २० )। पट्टाअ देखो पट्टाच । वक्त---पट्टाएंत ; ( गा ४४० )। पट्टाण न [ प्रस्थान ] प्रयाग ; ( सुपा १४२ )। पहाच देखा पहुच । पहावह ; ( हे ४, ३७ )। पहावेइ ; (पि ४४३)। पहाविअ देखो पहविअ ; (हे ४, १६ ; कुमा ; पि ३०६)। पद्धि स्त्री देखो पद्ध=रृष्ठ ; (गडड ; सण )। °मंस न िमांस पीठ का मांस ; (पणह १, २)। पट्टिअ वि [ प्रस्थित ] जिसने प्रस्थान किया हो वह, ( दे ४, १६ ; ब्रोघ ८१ भा ; सुपा ७८ )। पहिअ वि [ दे ] त्रालंकृत, विभूषित ; ( षड् )। पहिउकाम वि [ प्रस्थातुकाम ] प्रयाण का इच्छुक ; (श्रा १४)। **पंहिसंग न [दें]** ककुद, वैल के कंघे का कुल्वड़ ; (दे ६, २३ )।

पद्वी देखो पद्वि ; ( महा ; काल )। पठ देखो पढ । पठदि (शौ ); (नाट--मृच्छ १४०)। पठति ; (पिंग)। कर्म-प्राविश्रहः (पि ३०६; १४१)। पठग देखो पाढग : ( कप्प )। पड अक [पत् ] पड़ना, गिरना। पडइ ; ( उव ; पि २१८; २४४)। वक्-पडंत, पडमाण; (गा २६४; महा ; भवि ; वृह ६ )। संक्र-पडिअ ; ( नाट-शकु ं ६७ )। ऋ--पडणीअ ; (काल )। पड पुं [ पट ] वस्र, कपड़ा ; ( ग्रोप ; उन ; स्वप्त ८५ ; स ३२६; गा १८)। °कार देशो °गार; (राज)। ेकुडो स्तो [ °कुटो ]तंब, वस्त-गृह ; (दे ६, ६ ; तो ३ )। °गार पुं [ °कार ] तन्तुवाय, कपड़ा बुनने वाला ; ( पगह १, २-—पत्र २= )। °दुद्धि वि [°दुद्धि ] प्रभूत सृतार्यों को ग्रहण करने में समर्थ बुद्धि वाला ; ( श्रीप )। °मंडव पुं [ भण्डप ] तंवू, वस्र-मण्डप ; ( ग्राक )। भा वि [ 'वत् ] पर वाला, वस्र वाला ; ( पर् ) । 'वास पुं [ °वास्त ] वस्न में डाला जाता कुंकुम-वृर्ण आदि सुगन्त्रित परार्थ ; ( गउड ; स ७३८ )। 'साड्य पुं [ शास्क ] १ वस्र, कप ग़ ; २ घंती, पहनने का लम्बा वस्र ; ( भग ६, ३३)। ३ धाती और दुपद्यां; (गाया १, १--पत्र ४३)। पडंचा स्त्रो [दे प्रत्यञ्चा] ज्या, धनुय का चिल्ला; (दे ६, १४.; पाश्र ).। पडंसुअ देखो पडिंसुद ; ( ११ ११४ )। पडंसुआ ह्यी [ प्रतिश्रुत् ] १ प्रतिराव्द, प्रतिभ्यनि ; ( ह १, ८८ )। २ प्रतिज्ञाः ( कुमा )। पडंसुआ स्त्री [दे] ज्या, ध्रुव का चिल्ला ; (दं ६, १४)। पडच्चर पुं [ दे ] साला जैसा विदृशक त्रादि; (र्दे ६,२४)। पडच्चर वुं [ परच्चर] चोर, तत्कर; (नाट-मुच्छ १३८)। पडज्ममाण देखो पडह=प्र+दह्। पडण न [ पतन] पात, गिरना ; (गाया १, १ ; प्रास्१०१)। पडणोअ वि [प्रत्यनोक ] विरोधी, प्रतिपत्ती, वैरी ; ( स 8 E ) 1 पडणीअ देखो पड=पत्। पडल न [ पटल ] १ समूह, संघात, वृन्द ; ( कुमा )। २ जैन साधुर्यों का एक उपकरण, भिन्ना के समय पात पर हका जाता वस्त्र-खगड ; (पंगह २, ४—पत्र १४८)।

पडल न [दे] नीत्र, नरिया, मिट्टी का वना हुत्रा एक प्रकार का खपड़ा जिससे मकान छाये जाते हैं ; ( दे ६, १ ; पात्र)। पडलग र सीन [दे.पटलक ] गठरी, गाँठ ; गुजराती में पडलय े 'पाटलुं' 'पाटली' ; "पुप्फपडलगहत्थात्रो'' (गाया १, ८)। स्री—°लिगा, °लिया ; (स २१३ ; सुपा ६)। पडवा स्त्री [ दे ] पट-कुटी, पट-मगडप, वस्त्र-गृह; (दे ६, ६)। पडहें सक [प्र+दह] जलाना, दग्ध करना। कवकु-पडज्कमाण ; (पगह १,२)। पडह पुं [पटह ] वाय-विशेष, ढोल ; ( श्रीप ; गांदि ; महा )। पडहत्थ वि [ दे ] पूर्ण, भरा हुत्रा ; ( स १८० )। पडहिय पुं [ पाटहिक ] ढाल वजाने वाला, ढाली ; ( पडम ४८, ८६ )। पडहिया स्त्री [ पटहिका ] छोटा ढोल ; ( सुर ३, ११४)। पडाअ देखो पलाय=परा + त्रय् । कृ—पडाइअन्त्र ; (से १४, १२)। पडाइअ वि [ पलायित ] जिसने पलायन किया हो वह, भागा हुआ ; (से १४, १४)। पडाइअन्व देखो पडाअ। पडाइया स्त्री [ पतांकिका ] छोटी पताका, अन्तर-पताका ; ( कुप्र १४४ )। पडाग पुं [ पटाक, पताक ] पताका, ध्वजा ; ( कप्प ; पडागा े स्त्री [ पताका ] ध्वजा, ध्वज ; ( महा ; पात्र ; पडाया र हे १, २०६ु प्राप्त ;ाउड )। °**इपडाग** पुं ["तिपताक] १ मत्स्य की एक जाति; (विपा १, 🖘 पत =३)। २ पताका के ऊपर की पताका; (श्रीप)। °हरण न [ °हरण ] विजय-प्राप्ति ; ( संथा )। पडायाण देखो पल्लाण ; (हे १, २४२)। पडायाणिय वि [ पर्याणित ] जिस पर पर्याण वाँधा गया हो वह ; ( कुमा २, ६३.)। पडाली स्त्री [ दे ] १ पङ्क्ति, श्रेणी ; ( दे ६, ६ ) १- ५ घर के ऊपर की चटाई ब्रादि की कच्ची छत ; ( वव ७ )। पडास देखो पलास ; ( नाट-मुच्छ २४३ )। पिंड य [ प्रति ] इन यथीं का सूचक य्रव्यय ;-- १ विरोध, जैसे--'पडिवक्ख', 'पडिवासुदेव' ( गउड; पउम २०, २०२)। २ विशेष, विशिष्टता ; जैसे — 'पडिमं जरिवर्डिसय' ( श्रीप ) । ३ वीप्सा, व्याप्ति ; जैसे —'पडिदुवार', 'पडिपेल्लग्ग' ; ( पगह

१, ३; से ६, ३२)। ४ वापिस, पीछे; जैसे—'पडिगय' (विवा १, १ ; भग ; सुर १, १४६ ) । १ त्रामिमुख्य, संमुखता; जैसे -- 'पडिविरई', 'पडिवद्ध' (पगह २, २; गउड )। प्रतिदान, वदला ; जैसे—'पडिदेइ' (विसे ३२४१)। ७ फिर से ; जैसे---'पडिपडिय', 'पडिवविय' ( सार्घ E४ ; दे ६, १३)। प्रतिनिधियन; जैसे—'पडिच्छंद' (उप ७२८ टी ) । ं६ प्रतिपेध, निपेध ; जैसे—'पडियाइकिखय' (भग; सम ५९)। १० प्रतिकूलता, विपरीतपन; जैसे--'पडिवंय'(स २, ४६)। ११ स्वभाव ; जैसे-—'पडि-वाइ ' (ठा २,१)। १२ सामीप्य, निकटता; जैसे--'गंडिवेसिम' (सुरा ४४२)। १३ ऋाधिस्य, ऋतिराय ; जैसे—'पडियागांद' ( ग्रोप ) । १४ सादृश्य, तुल्यता ; जैसे-- 'पिंडइंद' (पउम १०५, १११) । १४ लवुता, छोटाई; जैसे-- 'यडिदुवार' (कप्प: पर्गण २)। १६ प्ररास्तता, श्लाचा ; जैसे--'पडिरूब' ( जोत्र ३ )। १७ सांप्रतिकता, वर्तमानता ; ( ठा ३, ४ - पत्न १५८ ) । १८ निरर्थक भी इसका प्रयोग हाता है, जैसे--'पिडिइंद' (पउम १०४, ६), 'पडिउचारेयव्व' (भग)। पिंड देखो पिर ; ( से ४, ५० ; ४, १६ ; ६६ ; अंत ७)। ं पडिअ वि [ दे ] विघटिन, वियुक्त ; ( दे ६, १२ )। पडिअ वि [पतित ] १ गिरा हुमा ; (गा ११ ; प्रासू ४ ; १०१)। २ जिसने चलने का प्रारम्भ किया हो वह; "आगयमागेण य पडिझो" (वसु)। पडिअ देखों पड=पत्। पंडिॲंकिअ वि [ प्रत्यंङ्कित ] १ विभूषित ; २ उपलित ; ''वहुवण्युसिण्पंकि पडियंकिक्रो '' (भवि )। ` पडिअंतअ पुं [ दे ] कर्मकर, नौकर ; ( दे ६, ३२ )। पडिअग्ग सक [ अनु + बज् ] ऋनुसरण करना, पीछे जाना । पडिग्रग्गइ ; (हे ४, १०७ ; पड्)। पडिअग्ग सक [प्रति + जागृ] १ सम्हालना । २ सेवा करना, भक्ति करना । ३ शुश्रुषा करना । "वच्छ ! पडिय-गोहि मणिमोत्तियाइयं सारद्व्वं" ( स २८८ ), पडियग्गह ; (स ५४८)। √पिडअग्गिअ वि [ दै ] १ पिसुक्त, जिसका पिरेमोग किया गया हो वह ; र जिसको बवाई दी गई हो वह ; ३ पालित, रिचत ; (दे ६, ७४)।

पडिअग्गिअ वि [ अनुव्रजित ] अनुस्त ; ( दे ६, ७४ )।

पडिअग्गिअ वि [ प्रतिजागृत ] भक्ति से ब्रादृत; (स २१)।

पडिअग्गिर वि [अनुवर्जित ] त्रनुसरण करने को त्रादत वाला ; (कुमा )। पिंडअज्माअ पुं दि ] उपाध्याय, विधा-दाता गुरु ; (दे ٤,३٩)١ पिडअङ्गलिअ वि [दे] घृष्ट, विसा हुआ ; (से ६, ३१) पडिअत्त देखो परि + वत्त=परि + वृत् । तंक् -पिडिअ-त्तिअ; (नाट)। पडिअत्तण न [ परिवर्तन ] फरफार ; ( से ४, ६६ )। पडिअमित्त पुं [ प्रत्यमित्व ] मित्र-शत्, मित्र होकर पींक् से जा शबु हुआ हो वह ; (राज)। पडिअम्प्रिय वि प्रितिकर्मित । मिगडत, विभृतित ; (दे ٤, ३٤ ) ا पडिअर सक [ प्रति + चर् ] १ विमार की सेवा करना । २ आदर करना। ३ निरीज्ञण करना। ४ परिहार करना। संक्र—पडियरिङण ; ( निचू १ )। पडिअर सक [प्रति + कृ] १ वदला चुकाना । २ इलाज करना । ३ स्त्रीकार करना । हेक्क-पडिकाउं; (गा ३२०)। संक्र—"तहति पडिकाऊण ठावित्रो एसे।" ( कुप्र ४० ),। पडिअर पुं [दे] चुल्ली-मूल, चुल्हे का मूल भाग ; (दें) E, 90)1 पडिअर पुं [परिकर] परिवार; "पडियरि(१र)तथी पुरिसो व्य नियत्तो तेहिं चेव पएहिं नलो" ( कुप्र ४७ )। पडिअरग वि [प्रतिचारक ] सेवा-शुश्रूषा करने वाला ; ( निचू १ ; वव १ )। पिंडअरण न [ प्रतिचरण ] सेवा, ग्रुश्रूषा ; ( ब्रोघ ३६ भा; श्रा १ ; सुपा २६ )। पडिअरणा स्त्री [प्रतिचरणा ] १ विमार की सेवा-गुश्रुण : ( ब्रोघ ८३ )। २ भक्ति, ब्रादर, सत्कार ; ( उप १३६ टी )। ३ त्रालोचना, निरीक्तण ; ( क्रोघ ८३ )। ४ प्रति-कमणः; पाप-कर्म से निवृत्ति ; १ सत्-कार्य में प्रवृत्ति ; (आव ४)। पडिअलि वि [ दे ] त्वरित, वेग-युक्त ; ( हे, ई, २८ )। पडिआगय वि [प्रत्यागत] १ वापिस त्राया हुत्रा, लौटा हुत्रा; ( पडम १६, २६ )। २ न प्रत्यागमन, वापिस आना ; ( आवू १ )। पडिआर पुं [ प्रतिकार ] १ चिकित्सा, उ इलाज; ( आव ४; कुमा)। २ वदला, शोध ; ( श्रांच । ३ पुर्वा-चरित कर्म का अनुभव ; (सूत्र १, ३, १, ६

पडिआर पुं [ प्रत्याकार ] तलवार की म्यान ; ( दे २ं, ५ ; स २१४), "न एक्कम्मि पडियारे दोन्नि करवालाइ मायंति" ( महां )। 🖊 पडिआर युं [ प्रतिचार ] सेश-ग्रुश्रृश ; (णाया १, १३— पत्र १७६ )। पडिआरय वि [ प्रतिचारक ] सेवा-ग्रुश्रूषा करने वाला : (गाया १, १३ टो—नत्र १८१)। स्त्री— रिया; ( साया १, १--पत २= )। पडिआरि वि [ प्रतिचारित् ] कार देला ; ( वत्र १ )। पिंडिइ सक [प्रति + इ ] पीछे लीटना, वापिस त्राना । वक् -पडिइंत ; ( उप ४६७ टो )। हेक्र-पडिएतए ; (कस)। ं पंडिइ स्त्री [ पंतिति ] पतन, पातः; ( वत्र ४ ) । पिंडइंद् पुं [प्रतीन्द्र ] १ इन्द्र, देव-राज ; ( परम १०४, ६)। २ इन्द्र का सामानिक-देव, इन्द्र के तुल्य वैभव वाला देव ; ( पउन १०४, १११ )। ३ वानर-वंश के एक राजा का नाम ; ( पडम ६, १४२ )। पिंडइंधण न [ प्रतीन्धन ] अख-विशेष, इन्धनाख का प्रति-पन्नी ग्रस्न ; ( पउम ७१, ६४ )। पडिइक्क देखो पडिक्क ; ( श्राचा )। पडिउंचण न दि ] अपकार का वदला ; ( पउम ११, ३८; ४४, १६ )। पडिउंवण न [ परिचुम्बन ] संगम, संयोग ; ( से २, २७)। पडिउच्चार सक [ प्रत्युत् + चारय् ] उचारण करना, बोलना ; (भग ; उवा )। पडिउद्दिअ वि [ प्रत्युत्थित ] जो फिर से खड़ा हुआ हो वह; (से १४, ५०; पउम ६१, ४०)। पंडिउण्ण देखो परिपुण्ण ; (से ४, १६)। पडिउत्तर न [ प्रत्युत्तर ] जनाव, उत्तर ; ( सुर २, ११८; भवि ) । पडिउत्तरण न [ प्रत्युत्तरण ] पार जाना, पार उतरना ; (निवृ १)। पिंडउत्ति स्त्री [दे] खत्रर, समाचार ; "ग्रम्मापियुरस्स कुस-लपडिउत्ती सिंसिणेहं परिपुद्रा" ( महा )। पडिउत्थ वि [ पर्यु पित ] संपूर्ण रूप से व्यवस्थित ; ( से ४, ४० )। पडिउद्ध वि [ प्रतियुद्ध ] १ जागृत, जगा हुआ ; ( से १२,

२२ )। २ प्रकाश-युक्तं ; "जलिएहिवहपडिउद्धं त्रात्रपणा-ग्राड्डियं विश्रंभइ व धणुं " (से ४, २०)। पडिउवयार पुं [ प्रत्युपकार ] उपकार का वदला, प्रतिफल; ं( पडम ४⊏, ७२ ; सुपा १११ ) । पडिउस्तस अक [ प्रत्युत् + श्वस् ] पुनर्जीवित होना, फिर से जीना। वक्त-पडिउस्ससंत ; (से ६, १२)। पडिऊल देखो पडिकूल ; ( त्रव्दु ८० ; से ३, ३४ )। पडिएत्तए देखो पडिइ। पडिएरिजअ वि [ दै ] कृतार्थ, कृत-कृत्र ; ( द ६, ३२ )। 🗸 पडिंसुआ देखो पडंसुआ=प्रतिश्रुत् ; ( श्रीप )। पडिंसुद वि [ प्रतिश्रुत ] श्रंगोक्टत, स्वीकृत ; ( प्राप्र ; षि वि ११)। पडिकंटय वि [ प्रतिकण्टक ] प्रतिस्पर्धी ; ( राय )। पडिकंत देखो पडिक्कंत ; (उप २२० टी)। पडिकत्तु वि [ प्रतिकर्तुः ] इलाज करने वाला ; ( ठा ४, 8).1 पडिकप्प सक [ प्रति + कृप्] १ मजाना, सजावट करना । " (क्रिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! कृणियस्स रगणो भिंभिसार-हत्थिरयणं पडिकप्पेहि " ( स्रोप ), **ऋाभिसेक्कं** पडिकप्पेइ ; (ग्रौप) । पडिकिप्यअ वि [प्रतिक्लृप्त ] सजाया हुया ; (विपा १, २--पत २३; महा; ग्रौप)। पिंडकम देखो पिंडक्कम । क्र-" पिंडकमणं पिंडकमयो पडिकमिअञ्बं च त्राणुपुब्बीए '' (त्रानि ४)। पडिकमय देखो पडिक्कमय ; (त्रानि ४)। पडिकम्म न [ प्रतिकर्मन्, परिकर्मन् ] देखो परिकम्म ; (ग्रीप ; सण)। पंडिकय वि [प्रतिकृत ] १ जिसका वदला चुकाया गया हो वह ; २ न प्रितकार, वदला ; (ठा ४, ४)। पडिकाउं . ) पडिकाऊग } देखो पडिअर=प्रति + ह । पिंडकामणा देखो पिंडक्कामणा ; (ग्रोघमा ३६ टो)। पडिकिदि स्री [ प्रतिकृति ] १ प्रतिकार, इलाज ; २ वदला ; (दे ६, १९) । ३ प्रतिविम्व, मूर्ति ; ( ग्राम 1 (339 पिंडिकिरिया स्त्री [प्रतिक्रिया ] प्रतीकार, वदला ; "क्य-ंपडिकिरियां " (ग्रीप)।

६३६ पडिक्रह ) वि [ प्रतिकृष्ट ] १ निषिद्ध, प्रतिषिद्ध ; पडिक्रद्विरुला ∫ (ब्राघ ४०३ ; पच्च ८ ; सुवा २०७)। " पडिकृद्विल्लगदिवने वज्जेज्जा श्रद्धमिं च नवमिं च " (वन १)। २ प्रतिकृत ; (स २००)। " अन्नोन्नं पडिकुहा दानिधि एए असन्वाया " (सम्म १४३)। पिंडक्रड देखा पिंडक्रिल=प्रतिकृत ; (सुर ११, २०१)। पडिकाल सक प्रितिकालय रेप्रितिकृत श्राचरण करना । वक् — " पडिकूलंतस्य मज्भ जिल-त्रयणं " ( सुपा २०७ ; २०६)। कृ—प्रिकृलेयव्य ; (कुप्र २४२)। पिंडकुल वि पितिकूल । १ विषरीन, उलटा ; (उत १२)। २ त्रानिष्ट, त्रानिमा ; (त्राचा)। ३ विरोधी, विपन्न : (हे २, ६७)। पडिक्रलिय वि पितिक्रलित ] प्रतिकृत किया (गज)। पडिकूबग पुं पि.तकूपक कृप के समीप का छोटा कूप: (स १००)। पडिकेसव पुं [प्रतिकेशव ] वासुदेव का प्रतिपन्नी राजा, प्रतिवासुदेव ; (पडम २०, २०४)। पिडिक्क न पित्येक प्रस्थेक, हरएक; (ब्राचा)। पिडिक्कंत वि [ प्रतिकान्त ] पीछे हटा हुआ, निवृत्त; (उवा ;

पगह २, १ ; श्रा ४३ ; सं १०६)। पडिक्कम अक [ प्रति + क्रम् ] निवृत्त होना, पीछे हटना ।

पडिक्कमइ; ( उव; महा )। पडिक्कमे; ( श्रा ३; ४; पच १२)। हेक्र-पडिक्कमिउं, पडिक्कमित्तए; (धर्म २; कस; ठा २, १)। लंकु-पडिक्किमित्ता; ( त्राचा २, १४ )। कृ—पडिक्कंतव्व, पडिक्कमि-यव्य ; ( त्रावम ; त्रोघ ८०० )।

पंडिक्कंमण न [प्रतिक्रमण ] १ निवृत्ति, व्यावर्तन ; २ प्रमाद-वश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के वाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना ; ३ अशुभ व्यापार से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में वर्तन ; ( पवह २, १ ; भ्रोप ; चंड १ ; पडि )। ४ मिथ्या-दुष्कृत-प्रदान, किए हुए पाप का पश्चात्ताप ; ( ठा १० ) । १ जैन साधु और गृहस्थों का सुवह और शाम को करने का एक आवश्यक अनुष्ठान ; (श्रा४५)।

पडिवकमय वि [ प्रतिक्रामक ] प्रतिक्रमण करने वाला ; "जीवो उ पडिक्कमय्रो यसुहार्णं पावकम्मजोगार्णं" (ग्रानि ४)।

पडिक्कमिउं देखो पडिक्कम । °काम वि [ °काम ] प्रतिक्रमण करने की इच्छा वाला ; ( गाया १, ४ )। पडिक्कय पुं दि ] प्रतिकिया, प्रतीकार : (दे ६, १६)। पडिक्कासणा स्त्री [ प्रतिक्रमणा ] देखा पडिक्कमण हू ( ग्रांघ ३६ भा )। पडिक्क्नल देखो पडिक्नल : ( हे २, ६७ ; पर् )। पडिक्ख सक [प्रति + ईस ] १ प्रतीचा करना, बाट देखना, बाट जोहना । २ अक्र स्थिति करना । पिडक्स ; ( षड् ; महा )। वक् -पंडियस्वंत . ( पडम ४, ७२ )। पडिक्खअ वि [ प्रतीक्षक | प्रतीका करने वाला , बाट जोहने वाला ; (गा ५४७ अ)। पंडिक्खंम पुं प्रितिस्तम्भी व्यर्गला, व्यागल ; (म ६, ३३)। पडिक्खण न [प्रतीक्षण] प्रतीचा. वाट ; (दे १,३४;कुमा) । पडिक्खर वि [ दे ] १ कर्, निर्दय ; ( दे ६, २४ ) । २ प्रतिकृत ; (पड्)। पडिक्खल अक प्रिति 🕂 स्खल् 🕽 १ हटना । २ गिरना । ३ रुकना। ४ सक् रोकना। वक् -पृडिक्खलंत; (भवि)। पडिक्खलण न [प्रतिस्खलन ] १ पतन ; २ त्रवरोध र् ( थ्रावम )। पडिक्खिळा वि प्रितिस्खिलित । १ परावृत, पीछे हटा हुआ; (से १, ७)। २ रुका हुआ; (से १, ७; भवि )। देखो पडिखलिअ। पडिक्खाविअ वि [ प्रतीक्षित ] १ स्थापित ; १ कृत ; "विरमालिय संसारे जेण पडिक्खाविया समयसत्था" (कुमा) । पिडिक्किक वि प्रतीक्षित | जिसकी प्रतीचा की गई हो वह; (दे ८, १३)। पडिक्खित वि [ परिक्षित ] विस्तारित ; ( ग्रंत ७ )। पुर्डिखंध न [दे] १ जल-बहन, जल भरने का दृति आद पाल ; २ जलवाह, मेघ ; ( दे ६, २८ )। पडिखंधी स्त्री [दें ] ऊपर देखो ; (दें ६, २८)। पडिखद्ध वि [ दे ] हत, मारा हुआ( १ ); "िक मेइणा सुगाह- -{ पाएण पडिखद्धेण'' ( महा )। पडिखल देखो पडिक्खल ; ( भिव ) । कर्म-पिड बिलियइ ; (कुप्र २०४)। पडिखलिअ वि [ प्रतिस्खलित ] १ रुका हुया ; ( भवि )। र रोका हुआ ; "सहसा ततो पड़िखलि हो अंगरक बेण" ( सुपा

५२७)। देखो पडिक्खलिअ।

```
पडिखिज्ज अक [ परि + खिद् ] खिन्न होना, क्वान्त होना ।
   पडिलिमदि (शो) ; ( नाट—मालती ३१ )।
  पडिगमण न [प्रतिगमन] न्यावर्तन, पीछे लौटनाः;
🗸 (वव १०)।
 पडिगय पुं [ प्रतिगज ] प्रतिपत्ती हाथी ; ( गउड )।
 पडिगय पुं [ प्रतिगत ] पोझे लौटा हुआ, वापिस गया हुआ ;
   (विपा १, १; भग; श्रोप; महा; सुर १, १४६)।
 पडिगह देखां पडिग्गह ; ( दे ४, ३१ )।
 पिंडिगाह सक [ प्रति 🕂 प्रह् ] प्रहण करना, स्त्रीकार करना.।
   पडिगाहइ ; ( भनि )। पडिगाह, पडिगाहहि ; ( कन्य )।
   संक्-पडिगाहिया, पडिगाहित्ता, पडिगाहेत्ता; (कप्प;
   थ्राचा २, १, ३, ३ ) । हेक्-पंडिगाहित्तए ; (कप्प)।
 पडिगाहग वि [ प्रतिप्राहक ] प्रहण करने वाला ; ( णाया
   १, १-- पत्र ४३ ; उप प्ट २६३ )।
 पडिगाहिय वि प्रितिगृहीत ] लिया हुआ, उपात ;
  (सुपा १४३)।
 पडिम्मह पुं [ पतद्यह, प्रतिष्रह ] १ पान्न, भाजन ; ( पगह
च २, ४ ; औप ; योष ३६ ; २४१ ; दे ४, ४८ ; कप्प )।
   २ कर्म-प्रकृति विशेष, वह प्रकृति जिसमें दूसरी प्रकृति का कर्म-
  दल परिगत होता है ; ( कम्मप )। °धारि वि [°धारिन् ]
  पात रखने वाला ; (कप्प)।
 पिंडिग्गहिअ वि [ प्रतिप्रहिन, पतत्यप्रहिन् ] पाव वाला ;
  "समग्रे भगवं महावीरे संबच्छरं साहियं मासं जाव चीवरधारी
  होत्या, तेण परं अवेलए पाणिपडिग्गहिए" (कप्य)।
 पडिग्गहिद (शों ) वि [प्रतिगृहीत, परिगृहीत ] स्वी-
  कृत : ( नाट-मुच्छ ११० ; रत्ना १२ )।
 पिंडगाह देखां पिंडगाह । पिंडगाहर ; (उदा) । संक्र-
  पडिनगहेता; (व्या)। हेक-पडिनगहेत्तए; (कस;
  श्रीप)।
 पडिग्गाह सक [प्रति + त्राहय् ] प्रहण कराना।
🛩 पडिग्गाहिद्व्य (शो) ; (नाट) ।
```

पडिग्गाह्य वि [ प्रतिप्राहक ] प्रखादाता, वापिस लेने

पडिघाय पुं [ प्रतिघात ] १ नाश, विनाश ; २ निराकरण,

निरसन ; " दुक्खपडिधायहेडं " (त्र्याचा ; सुर ७, २३४)।

पडिघायग वि [ प्रतिघातक ] प्रतिघात करने वाला ; (उप

वाला ; (दे ७, ४६)।

२६४ टी)।

```
पड़िघोलिर वि [प्रतिघूर्णितृ] डोलने वाला, हिलने
  वाला ; ( से ६, ४१)।
पडिचंद पुं [ प्रतिचन्द्र] द्वितीय चन्द्र, जो उत्पात त्रादि का
  स्चक है ; (त्रणु)।
पडिचक्क न [प्रतिचक्र] इत्तुरूप चक्र समुदाय;
  (राज)। देखो पडियक्क=प्रतिचक।
पडिचर देखो पडिअर=प्रति + चर्। ५छ -पडिचरिय;
  ( दस ६, ३ )। कृ—"संजमे। पडिचरियव्ची" (त्राव ४)।
पंडिचरग पुं [ प्रतिचरक ] जासूम, चर पुरुष; (वृह १ )।
पडिचरणा देखो पडिअरणा ; (राज)।
पडिचार पुं [प्रतिचार] कला-विशेष ;—१ यह ब्रादि
 की गति का परिज्ञान ; २ रोगी की सेवा-शुश्रपा का ज्ञान ; ( जं
 २ ; औष ; स ६०३)।
पडिचारय पुंस्री [प्रतिचारक ] नौकर, कर्मकर । स्त्री—ं
 °रिया ; ( सुपा ३०४ )।
पडिचोइज्जमाण देखा परिचोय।
पडिचोइय वि [ प्रतिचोदित ] १ प्रेरित ; (उप प्र २६४)।
 २ प्रतिभगित , जिसको उत्तर दिया गया हो वह ; ( पडम
 88, 8E) 1
पडिचोएत् वि प्रितिचोदयित् । प्रेरकः ( ठा ३, ३ )।
पडिचोय सक [प्रति + चोद्य् ] प्रेरणा करना । पडिचो-
 एंति ; (भग १४)। कनकु-पडिचोइज्जमाण ; (भग
 १४--पत ६७६ )।
पडिचोयणा ह्यी [प्रतिचोदना ] प्रेरण ; ( ठा ३, ३ ;
 भग १४—ंपत्र ६७६)।
पिंडच्चारग देखो पिंडचारय ; ( उप ६८६ टी )।
पडिच्छ देखो पडिक्ख। वक्-पडिच्छंत, "ब्रह्सिय-
 दिगां पडिच्छमाणो चिद्रइ" ( उव ; स १२४ ; महा )।
 कृ—पडिच्छियव्य ; ( महा ) ।
पडिच्छ सक [प्रति+इप् ] ग्रहण करना। 'पडिच्छई,
 पडिच्छंति ; (कप ; सुपा २६)। वक्र-पडिच्छमाण,
 पडिच्छेमाण ; ( ग्रीप; कप्प ; गाया १, १ )। संक्र-
 पडिच्छइत्ता, पडिच्छिअ, पडिच्छिउं, पडिच्छिऊणः
 (कप्प; ग्रभि १८५; सुपा ८७; निवू २०)। हेक्र--
 पडिच्छिउं; ( सुपा ७२ )। कृ—पडिच्छियव्व; ( सुपा
 ( १२४ ; सुर ४, १८६ )। प्रयो—कर्म—पडिच्छावीअदि
 ( शौ ) ; ( पि ५५२ ; नाट ) ; वक्--पडिच्छावेमाण ;
 (कप्प)।
```

```
पडिच्छंद पुंन [ प्रतिच्छन्द ] १ मूर्ति, प्रतिविम्व ; ( उप
 ७२ं⊏ टो ; स १६१ ; ६०६ )। २ तुल्य, समान ; ( से
 प्त, ४६ )। ीकय वि [ांकृत ] समान किया हुआ ;
 (कुमा)।
पडिच्छंद पुं [दे ] मुख, मुँह ; (दे ६, २४)।
पडिच्छग वि [ प्रत्येषक] ग्रहण करने वाला ; (निचू ११)।
पिंडच्छण न [ प्रतीक्षण ] प्रतीन्ना, बाट ; ( उप ३७८ )।
पंडिच्छण न [ प्रत्येषण ] १ ग्रहण, त्रादान ; २ उत्सारण,
  विनिवारण ; ''कुलिसपडिच्छणजोग्गा पच्छा कडया महिहराण''
  ( गउड )।
पडिच्छणा [ त्थेषणा ] ग्रहण, ग्रादान ; ( निवृ १६ )।
पंडिच्छण्ण रे वि [ प्रतिच्छन्न ] ग्राच्छादित , ढका हुगा ;
 पहिच्छन्न । ( गाया १, १—पत १३ ; कप्प )।
पंडिच्छ्य पुं [ दे ] समय, काल ; ( दे ६, १६ )।
 पडिच्छय देखो पडिच्छग ; ( श्रौप )।
 पडिच्छयण न [ प्रतिच्छद्न] देखो पडिच्छायण; (राज)।
 पिंडच्छा स्त्री [प्रतीच्छा ] प्रहण, त्रंगीकार; (द ३३;
  सण्.)।
 पिंडच्छायण न [ प्रतिच्छाद्न ] श्राच्छाद्न वस्त्र, प्रच्छाद्न-
   पट : "हिरिपडिच्छायणं च नो संचाएमि ब्रहियासित्तए" (ब्राचा;
   णाया १, १--पत १५ टी )।
 पडिच्छाया स्त्री [प्रतिच्छाया] प्रतिविम्व ; (उप ५६३ टी)।
 पिंडच्छावेमाण देखो पिंडच्छ=प्रति + इष्।
 पिंडिच्छिअ वि [ प्रतीष्ट, प्रतीप्सित ] १ गृहीत, स्त्रीकृत ;
   (स ७, ५४; उत्रा; ग्रीप; सुपा ८४)। २ विशेष रूप
   सं वान्छित ; (भग)।
  पहिच्छिअ देखो पहिच्छ=प्रति + इप्।
  पिंडि छिछा स्त्री [दै] १ प्रतिहारी ; २ चिरकात से स्यायी
   हुई भेंस ; ( दे ६; २१ )।
  पिंडिच्छिडं
  पिंडि चिंछऊण > देखो पिंडिच्छ=प्रति + इष ।
  पडिन्छियव्व
  पिंडि व्हिर वि [ प्रतीक्षित् ] प्रतीचा करने वाला ; ( वजा
    ,३६ ) ।
 पिडिच्छिर वि [ दै ] संदृश, समान ; ( हे २, १७४)।
   पडिछंद देखो पडिच्छंद ; "वडियं नियपडिछंदं" ( उप
     ७२८ टी ) 1
   पहिछा स्री [ प्रतीक्षा ] प्रतीच्चण, वाट ; ( ब्रोघ १७५ ) ।
```

```
पडिजंप सक [प्रति + जरुप् ] उत्तर देना।
 (भवि)।
पडिजग्ग देखो पडिजागर=प्रति + जाय ।
 (張३)1
पडिजग्गय वि [प्रतिजागरक] सेवा-शुश्रूषा करने वाला ;
  ( उप ७६८ टी )।
पडिजग्गिय वि [ प्रतिजागृत ] जिसकी सेवा-गुश्रूपा की
  गई हो वह ; ( सुर ११, २४ )।
पडिजागर सक [ प्रति + जागृ ] १ सेवा-गुश्रूपा करना।
  २ गवेपणा करना। पडिजागरंति ; (कम्प)।
  पडिजागरमाण ; (विषा १, १ ; उंवा ; महा )।
पडिजागर पुं [ प्रतिजागर ] १ सेवा--गुश्र्या ; २ चिकित्सा;
  ''भिणिय्रो सिद्दी त्र्याणसु विन्नं पडिजागरहाए'' (सुपा ४७६)।
 पडिजागरण न [ प्रतिजागरण ] ऊपर देखो ; (वव ६)।
 पडिजागरिय देखेः पडिजग्गिय ; ( दे १,४१ )।
 पडिज़्वइ स्नी [ प्रतियुवित ] १ स्व-समान अन्य युवित ;ः
   २ सपत्नी ; ( कुप्र ४ )।
 पडिजोग पुं [प्रतियोग ] कार्मण आदि योग का प्रतिघातक रे
   योग, चूर्ण-विशेष ; ( सुर ८, २०४ )।
 पिंडह वि [ पिटिष्ठ:] असन्त निपुण ; ( सुर १, १३४ ;
   93, && ) 1
 पडिद्विञ वि [ परिस्थापित ] संस्थापित ; (से ४, ४२)।
 पिंडहिंचिअ वि [ प्रतिष्ठापित ] जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो
   वह ; ( ग्रच्चु ६४ ) !
  पिंडहा देखो पदद्वा ; ( नाट-मालती ७० )।
  पडिद्वाच सक [ प्रति + स्थापय् ] प्रतिष्ठित करना ।
                                                पडि-
   द्रावेहि: (पि २२०; ४४१)।
  पडिद्रावअ देखो पइड्डावय ; ( नाट-वेणी ११२ )।
  पडिद्वाविद ( शौ ) देखो पइद्वाविय ; ( ग्रभि १८७ )।
  पडिद्विअ देखो पइट्टिय ; ( षड् ; पि २२० )।
  पडिण देखो पडीण ; (वि ८२; ६६)।
  पडिणव वि प्रितिनव नया, नूतन ; "तुरश्रपडिणायखुरघाद
   शिरंतरखंडिदं" ( निक २६ )।
  पंडिणिअंसण न दिं रात में पहनने का वस्न; (दे ६, ३६) !
  पडिणिअत्त अक [प्रतिनि + वृत् ] पीछे लौटना, पीछे
    वापिस जाना । पिडिणियत्तई ; ( श्रोप ) । वक्--पिडिणि-
    अत्तंत, पडिणिअत्तमाण; (से १३, ७४; नाट--मालती
    २६)। संकृ—पडिणियत्तित्ता ; ( ग्रोप )।
```

पडिणिअत्त ) वि [प्रतिनिवृत्त ] पीके लौटा हुआ : ( गा पडिणिउत्त र्धि श्र ; विपा १, ४ ; उवा ; से १, २६ ; ग्रभिॱ१२४ ) । **्पडिणिक्खम** श्रक [प्रतिनिर्+क्रम् ] वाहर निकल-पडिणिक्खमइ ; ( उवा ) । संकृ —पडिणिक्ख-मित्ता ; ( ख्वा )। पडिणिग्गच्छ अक [प्रतिनिर्+गप् ] बाहर निकलना । पडिबिग्गच्छ्द ; ( उत्रा )। संकृ—पडिणिग्गच्छित्ता ; ( उवा )। पंडिणिम वि [ प्रतिनिम ] १ सदृश, तुल्य ; २ हेतु-विशेष, वादी की प्रतिज्ञा का खंडन करने के लिए प्रतिवादी की तरफ से प्रयुक्त समान हेतु-पुक्ति ; ( ठा ४, ३ )। पडिणिवत्त देखां पडिणिअत्त=प्रतिनि + वृत् । पडिणिवत्तमाण ; ( नाट--रत्ना ४४ )। पडिणिवत्त देखो पडिणिअत्त≐प्रतिनियन ; (काल )। पंडिणिविद्व वि [ प्रतिनिविष्ट ] द्विष्ट, द्वेप-युक्त ; ( पगह ृ१, १—पत्न ७ )। र्पडिणिबुत्त देखो पडिणिअत्त=प्रतिनि + वृत् । पडिणिबुत्तमाण ; ( वेगी २३ )। पडिणिवुत्त देखो पडिणिअत्त=प्रतिनिवृतः; ( ग्रभि ११८)। पडिणिवेस देखो पडिनिवेस ; ( राज )। पडिणिञ्चत्तं देंखो पडिणिअत्त=प्रतिनि + इत् । वकु--पडिणिब्वत्तंत ; ( हेका ३३२ )। पंडिणिसंत वि [ प्रतिनिम्रान्त] १ विश्रान्त ; २ निलीन ; ( खाया १, ४—पत्न ६७ )। पिंडणीय न [प्रत्यनीक ] १ प्रतिसैन्य, प्रतिपत्त की सेना ; ( भग ८, ८ )। २ वि. प्रतिकूज, विपत्ती, विपरीत श्राचरण करने वाला ; (भग ८, ८; णाथा १, २; सम्म १६३ ; ग्रौप ; श्रोघ ६३ ; द्र ३३ )। पडिण्णत्त वि [प्रतिज्ञत ] उक्तं, कथित ; " जस्स गं ्रभिक्खुस्स ग्रयं पगप्पे ; ग्रहं च खलु पडिराण( न्न )तो अपडिराण्( न्न)तेहि " ( ग्राचा १, ८, ४ )। पडिण्णा देखो एइण्णाः (स्त्रप्र २०० ; सूत्र १,२,२,२०)। पडिण्णाद देखो पइण्णाद ; ( पि २७६; १६१ ; नाट---मालवि १२)। पंडितंत वि [प्रतितन्त्र ] स्व-शास्त्र ही में प्रसिद्ध अर्थ; " जो खलु सतंतसिद्धो न य परतंतेसु सो उ पडितंतो " (बृह१)।

पडितप्प सक [प्रतितर्पयु ] भोजनादि :से तृप्त करना । पडितप्पह ; ( ग्रोघ ५३५ )। पडितप्पिय वि [ प्रतितर्पित ] भोजन त्रादि से तृप्त किया हुआ ; (वव १)। पडितुद्द देखो परितुद्द; (नाट-मच्छ ८१)। पडितुल्ल वि प्रितितुल्य ो समान, सद्रा ; ( पडम ४, 1 386 1 पिंच देखो पिंकत=प्रदीत ; ( से १, ४ ; ४, ८७ )। पडित्ताण देखो परित्ताण; '( नांट--शकु १४ )। पंडित्थिर वि [ दें ] समान, सदृश ; ( दे ६, २० ) । ' पिंडित्थिर वि [ पिरिस्थिर ] स्थिर ; " गुप्पंतपिंडित्थिरे " (से २, ४)। पिंडदंड पुं [ प्रतिदण्ड ] मुख्य दगड के समान दूसरा दगड ; " सपडिदंडेगां धरिजमाणेगां त्रायवतेगां विरायंते " (त्रोप)। प्डिदंस सक [ प्रति + दर्शय् ] दिखलाना । पडिदंसेइ ; ( भग ; उवा )। संकृ —पडिदंसेत्ता ; ( उवा )। पिंडदा सक [प्रति + दा] पीछे देना, दान का बदला देना। पडिदेइ ; (विसे ३२४१)। कृ—पडिदायब्व; (कस)। पिडदाण न [ प्रतिदान ] दान के बदले में दान ; " दाणप-डिदागाउचियं " ( उप ५६७ टी )। पिडिदिसा ) स्त्री [ प्रतिदिश् ] विदिशा, विदिक् ; ( राज; पडिदिसि जिप ४१३)। पिंडदुगंछि वि [ प्रतिजुगुप्सिन् ] १ निन्दा करने वाला ; २ परिहार करने वालां ; " सीब्रोदगपडिंदुगंछिणो " ( सुब्र 9, 2, 2, 20)1 पिंडदुवार न [ प्रतिद्वार ] १ हर एक द्वार ; ( पण्हं १,३)। २ छोटा द्वार ; ( कप्प ; पगण २ )। पिंडनमुक्कार पुं [प्रितिनमस्कार ] नमस्कार के बदले में नमस्कार-प्रणाम ; (रंभा)। पिडिनिक्खंत वि [प्रतिनिष्कान्त ] वाहर निकला हुया ; ( गाया १, १३ )। पिडिनिक्खम देखा पिडिणिक्खम । पिडिनिक्खमइ ; (कृप्प)। संकृ—पडिनिक्खसित्ताः ; ( कप्प ; भग ) । पडिनिगाच्छ देखो पडिणिगगच्छ। पडिनिगच्छ ; संकृ---पडि-( ख्वा ) । पडिनिग्गच्छंति ; ( भग )। निगिच्छित्ता ; ( उना ; पि १८२ )।

पंडिनिम देखो पंडिणिम ; ( दसनि १ )। पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त=प्रतिनि + वृत् । पडिनियत्तइ ; (महा)। हेक -पडिनियत्तए; (कप्प)। पिडिनियत्त देखो पिडिणिअत्त=प्रतिनिवृत्त ; ( गाया १,१४ ; महा )। पिंडनिवेस पुं [ प्रतिनिवेश ] १ त्राग्रह, कदाग्रह ; ( पञ्च ६ )। २ गाढ़ अनुशय; (विसे २२६६)। पडिनिसिद्ध वि [ प्रतिनिषिद्ध ] निवारित; ( उप पृ ३३३)। पिंडन्नत्त देखो पिंडण्णत्तः ( त्राचा १, ८, ४, ४ )। पडिन्नव सक प्रिति + ज्ञपय ] कहना । संकृ—पडिन्न-वित्ताः (कप्प)। पडिन्ना देखो पडिण्णा ; ( श्राचा )। पडिपंथ पुं [ प्रतिपथ ] १ उत्तरा मार्ग, विपरीत मार्ग ; २ प्रतिकृतता ; ( सूत्र १, ३, १, ६ )। पडिपंथि वि [ प्रतिपन्थिन् ] प्रतिकृत, विरोधी ; " अप्पंगे पडिभासंति पडिपंथियमागता " ( स्त्र १, २, १, ६ )। पडिपक्ख देखो पडिचक्ख ; ( श्राघ १३ )। पडिपडिय वि [ प्रतिपतित ] फिर से गिरा हुआ ; " सत्था सिवितथणो चालियावि पडिपडिया भवारणे '' ( सार्घ ६४)। पडिपत्ति ) देखो पडिवत्ति ; ( नाट-- चैत ३४ ; संज़ि पडिपदि 🗦 ६) पडिपह पुं [ प्रतिपथ ] १ उन्मार्ग, विपरीत रास्ता ; ( स १४७: पि ३६६ ए )। २ न अभिमुख, संमुख; (सूत्र २, २, ३१ ही )। पडिपहिअ वि [ प्रातिपथिक ] संमुख त्राने वाला ; ( सूत्र २, २, २५ )। पिंडपाअ सक [ प्रति + पाद्य् ] प्रतिपादन करना, कथन क्र—पंडिपाअणीअ ; ( नाट--शकु ६४ )। पिंडपाय पुं पितिपाद ] मुख्य पाद को सहायता पहुँ चाने वाला पाद ; (राय)। पडिपाहुड न [प्रतिप्राभृत ] बदले की भेंट; ( सुपा १४४)। पडिपिंडिअ वि [ दे ] प्रवृद्ध, वढ़ा हुत्रा ; ( दे ६, ३४ )। पडिपिल्छ सक [प्रति + क्षिप्, प्रतिप्र + ईरय् ] प्रेरणा करना । पडिपिल्लाइ; (भवि)। पडिपिल्लण न[प्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा ; ( सुर १४, १४१ )। २ डक्कन, पिथान ; ३ वि. प्रेरेणा करने वाला ; " दीवसिहाप-डिपिट्तग्रमल्ते मिल्लंति नीसासे " ( कुप्र १३१ )। पडिपिहा देखो पडिपेहा। संकृ—पडिपिहित्ता; (पि ४८२)।

पडिपीलण न [ प्रतिपीडन ] विशेष पीडन, अधिक दवाव ; (गउड)। पडिपुच्छ सक [ प्रति + प्रच्छू ] १ पृच्छा करना, पूछना । २ फिर से पूछना। ३ प्रश्न का जवाव देना। पडिपुच्छई; 🛴 ( उव )। वक् —पडिपुच्छमाण ; ( कप्प )। क्र---पडियुच्छणिज्ज, पडियुच्छणीय ; ( खा ; गाया १, १; राय )। पडिवुच्छण न [प्रतिप्रच्छन ] नीचे देखो ; (भग ; उवा )। पडिपुच्छणया । स्त्री [ प्रतिप्रच्छना ] १ पूछ्ना, प्रच्छा ; पडिपुच्छणा र फिर से पृच्छा; (उत्त २६, २०; श्रीप)। ३ उत्तर, प्रश्न का जवाव ; ( वृह ४ ; उप पृ ३६८ )। पडिपुच्छणिज्ज } देखो पडिपुच्छ । पडिपुच्छणीय 🗦 पडिपुच्छा स्रो [ प्रतिपृच्छा ] देखो पडिपुच्छणा; ( पंचा २; वव २; वृह १)। पिडपुच्छिश वि प्रितिपृष्ट | जिससे प्रश्न किया गया हो वह ; (गा २८)। पडियुज्जिय वि [ प्रतियूजित ] पूजित, श्रर्चित ; " वंदगा-वरकरणगकलससुविणिम्मियपडिपुंजि( १ पुज्जि, पूर्) यसरसप-उमसोहंतदारभाए " ( गाया १, १ — पत्र १२ )। पडिपुण्ण देखो पडिपुन्न ; ( उना ; पि २१८ )। पडिपुत्त पुं प्रितिपुत्र ] प्रपुत, पुत का पुत ; " अंक-निवेसियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनतपुत्तीयं " ( सुपा ६ .) । देखो पडिपोत्तय । पडियुन्न वि [ प्रतियूर्ण ] परिपूर्ण, संपूर्ण : ( णाया १.१: सुर ३, १८; ११४)। पडियुइय देखो पडियुज्जिय ; ( राज )। पडियूयग ) वि [ प्रतियूजक ] पूजा करने वाला ; ( राज: पडियूयय ∫ सम ५१)। पडियूरिय वि [ प्रतियूरित ] पूर्ण किया हुआ ; ( पडम १००, १०; ११६, ७)। पडिपेर्लिण देखो पडिपिरलण ; ( गउड ; से ६, ३२ )। पडिपेल्लण न [परिप्रेरण] देखो पडिपिल्लण; (से २, २४)। पडिपेल्ळिय वि [ प्रतिप्रेरित ] प्रेरित, जिसको प्रेरणा की गई हो वह ; ( सुर १४, १८० ; महा )। पडिपेहा सक [प्रतिपि + धा ] ब्कना, स्राच्छादन करना। संक्र-पडिपेहित्ता ; ( स्य २, २, ५१ )।

पडिपोत्तयं पुं [ प्रतिपुत्रक ] नप्तां, कन्या का पुल, लड़की का लड़का ; (सुपा १६२)। देखो पडिवृत्तय। पडिप्पह देखो पडिपह ; ( उप ७२८ टी )। ्रं पडिप्फद्धि वि [ प्रतिस्पर्धिन् ] स्पर्धा करने वाला ; ( हे १, ४४ ; २, ५३ ; प्राप्त ; संन्ति १६ )। पडिप्फलणा स्त्री [ प्रतिफल्जना ] १ स्वलना ; २ संकमण; " पडिसह्पडिप्फलगांविज्जरनीसेसमुरघंटं " ( मुपा ८० ) । पडिप्फलिअ ) वि [ प्रतिक्तिलत ] १ प्रतिविम्वित, संकान्त; पडिफलिअ 🕽 (मं १४, ३१: दे १, २७)। स्वलित ; (पात्र )। पडिवंध सक [प्रति + वन्यू ] रोकना, अटकाना । पडिवं-धइ ; (पि ४१३)। कृ—पिंडवंश्रेयःच ; (बसु)। पडिवंध पुं [ प्रति राज ] १ हकावर ; ( उना ; कप्प )। २ विघ्न, ब्यन्तराय: (उप ८८०)। ३ ब्राखादर, बहुमान ; ( उप ७७६ ; उशर १४६ )। ४ स्नेह, प्रीति, राग ; ( ठा ६ ; पंचा १७ )। १ त्रासिकत, प्रभिज्ञङ्ग ; ( गाया १, ५; कन्न )। ६ वेड्टन : (सूय १, ३, २)। (पंडिबंधअ ) वि [प्रतिवन्धक] प्रतिवन्ध करने वाला, पडिबंबन ∫रोकने वाला; ( अभि २४३; उप ६४४)। पाडेर्बंघण न [ प्रतिबन्धन ] प्रतिबन्ध, रुक्ताबट ; ( पि २१८)। ः पडिवंधेयन्त्र देखं। पडिवंध=प्रति + वन्ध् । पडिवद्ध वि [ प्रतिवद्ध ] १ रोका हुआ, संरुद्ध ; " वायुरिव अप्यडिवदे " (कप्प; पगह १,३)। २ उपजनित, उत्पादितः; ( गडड १८२ )। ३ संसक्त, संबद्ध, संलप्तः तरंगियपंकवडलपडिवद्धवाल्यामसिखाः..... पुलिणिबित्यारा " ( गउड ; क्क्र ११४ ; उवा )। , ४ सामने वँधा हुंग्रा; " पडिशद्धं नवर तुने नरिंदचक्कं पयाववियडंपि" ( गउड ) । । १ व्यवस्थित ; ( पंचा १३ ) । । ६ वेब्टित; ( गउड )। ७ समीप में स्थित ; "तं चेव य सागरियं जस्स अर्थे स पडिवद्धों ?" ( वृह १ )। पडिवाह सक [प्रति + वाध् ] रोकना। हेक् -पडिवाहिदुं ( शौ ) ; ( नाट--महावी ६६ )। पडिवाहिर वि [प्रतिवाद्य] अनिधकारी, अयोग्यः (सम ५०)। पडिविंव न [ प्रतिविभ्न ] १ परछाँही, प्रतिच्छाया ; (सुपा २६९)। २ प्रतिमा, प्रतिमृर्ति ; (पात्र ; प्रामा )। पिंडिविंविअ वि [ प्रतिविभिन्नत ] जिसका प्रतिविभन्न पड़ा हो वह; (कुमा)।

पडिवुज्म अक [ प्रति + वुधू ] १ वोध पाना । २ जागत पडिवुज्भइ ; ( उना )। नक्-पडिवुज्भंत, पडिवुज्भमाण ; (कप)। पडिवुज्मणया ) स्त्री [प्रतिवोधना ] १ वोध, समम ; पहिबुज्मणा र जागृति ; (स १४६ ; श्रीप )। पडिवुद्ध नि [ प्रतिवुद्ध ] १ वोध-प्राप्त ; ( प्रास् १३४ ; उव)। २ जागृत ; ( णाया १, १ )। ३ न, प्रतिबोध ; (त्राचा)। ४ पुं एक राजा का नाम ; ( णाया १, ८ )। पडिवृहणया स्त्री [ प्रतिवृंहणा ] उपचय, पुब्द ; ( सूत्र २, २, = )। पिडवोध देखा पिडवोह=प्रतिबोध ; ( नाट-मालती ४६)। पडिवोधिअ देखा पडिवोहिय ; ( अभि ४६ )। पडियोह सक [प्रति + बोधय ] । जगाना । २ बोध देनां, समम्माना, ज्ञान प्राप्त कराना। पडिवोहेइ ; (कप्प ; महा )। कतक -- पडिवोहिङ जंत : ( श्रमि. ५६ )। संक्र—पडिवोहिअ ; ( नाट—मालती १३६ )। हेक्र— पडिवोहिउं ; ( महा )। कृ—पडिबोहियव्व : ( स 1 ( 000. पडिवोह पुं प्रितिवोध ] १ वोध, समम ; २ जागृति, जागरण ; ( गउड ; पि १७१ )। पडिवोहग वि [ प्रतिवोधक ] १ वोध देने वाला; २ जगाने वाला ; ( विसे २४७ टी )। पिडवोहण न [ प्रतिवोधन ] देखो पिडवोह=प्रतिवोध ; ( काल ; स ७०८ ) । पडिवोहि वि [ प्रतिवोधिन् ] प्रतिवोध प्राप्त करने वाला ; ( ग्राचा २, ३, १, ५ )। पिडवोहिय वि [प्रतिवोधित ] जिसको प्रतिवोध किया . गया हो वह ; ( णाया १, १ ; काल )। पिंडिमंग पुं प्रितिमङ्ग ] मङ्ग, विनाश ; ( से ४, १६ )। पुडिभंज अक प्रिति + भञ्ज । भाँगना, इटना । हेक् ---पडिमंजिउं; ( वव ४ )। पडिभंड न [प्रतिभाण्ड ] एक वस्तु को वेच कर उसके वदलें में खरीदी जाती चीज ; (स २०४ ; सुर ६, १६८)। पडिभंस सक [ प्रति + भ्रंशय ] भ्रन्ट करना, च्युत करना । , " पंथायो य पडिभंसइ " ( स ३६३ )। पडिमाग वि [ प्रतिभग्न ] भागा हुया, पलायित ; ( ग्रोघ ४३३)।

```
पिडिंभड पुं [ प्रतिभट ] प्रतिपची योद्धा ; ( से १३, ७२ ;
  त्र्यारा ५६; भवि )।
पडिभण सक [प्रति + भण् ] उत्तर देना, जवाव देना।
  पडिभगाइ; ( महा; उवा; सुपा २१४ ),
                                          पडिभणामिः
  (महानि ४)।
पडिभणिय वि [ प्रतिभणित ] प्रत्युत्तरित, जिसका उतर
  दिया गया हो वह ; ( महा ; सुपा ६० )।
पिंडभम सक [ प्रति, परि + भ्रम् ] घूमना, पर्यटन करना ।
  संकु-- " कत्थइ कडुआविय गयह पंति पडिभिमय सुहडसीसइँ
 दलंति " (भवि)।
पडिभमिय वि [ प्रतिम्रान्त, परिम्रान्त ] घूमा हुया ;
  (भवि)।
पंडिभय न [ प्रतिभय ] भय, डर ; ( पडम ७३, १२ )।
पिंडभा अक [ प्रतिभा ] मालूम होना । पिंडभादि (शौ);
  (नाट---रत्ना ३)।
पडिभाग वुं [ प्रतिमाग ] १ ग्रंश, भाग; ( भग २४, ७ )।
 २ प्रतिविम्ब ; (राज)।
पडिभास अक [ प्रति + भास् ] मालूम होना ।
 सदि (शौ); ( नाट---पुच्छ १४१ )।
पडिभास सक [प्रति+भाष्] १ उत्तर देना। २
 बोलना, कहना। " अप्पेगे पडिभासंति " ( सूत्र १, ३,
  9, & ) 1
पडिभिण्ण वि [ प्रतिभिन्न ] संबद्ध, संलग्न ; ( से ४, १ )।
पडिभू पुं [प्रतिभू] जामिनदार, मनौतिया ; (नाट-
 चैत ७१)।
पडिमेअ एं [दे प्रतिमेद]
                            उपालम्भ ;
                                         " पडिमेद्यो
 पञ्चारणं '' ( पात्र )।
पडिभोइ वि [ प्रतिभोगिन् ] परिभोग करने वाला; "त्रकाल-
 पडिभोईिं " ( श्राचा २, ३, १, ५ ; पि ४०५ )।
पडिम° देखो पडिमा। °द्वाइ वि [°स्थायिन्] १ कायोत्सर्ग
 में रहने वाला ; २ नियम-विशेष में ेस्शित ; ( पण्ह २, १—
 पत १००; ठा ४, १--पत २६६ )।
पडिमव्ल पुं [ प्रतिमव्ल ] प्रतिपत्ती मल्ल ; ( भवि )।
पिडमा स्री [प्रतिमा ] १ मूर्ति, प्रतिविम्य ; " जिगापिड-
ं मादंसऐंगा पडिवुद्धं " ( दसनि १ ; पात्र्य ; गा १ ; १९४ )।
  २ कायोत्सर्ग ; ३ जैन-शास्त्रोक्त नियम-विशेष ; ( पगृह २,१;
  सम १६; ठार, ३; ४,१)। °गिह न [°गृह]
  मन्दिर; (निवृ १२)। देखो पडिम ।
```

```
पडिसाण न [ प्रतिमान ] जिससे मुद्रण प्रादि का तील
  किया जाता है वह रती, मासा श्रादि परिमाण ; (श्रण )।
 पडिसि ) सक [प्रति + सा ] १ तील करना, माप करना।
 पंडिमिण रि गिनती करना। कर्म—पंडिमिगिङजङ्; (अ्रणु)। र्
        पडिमिन्जमाण ; ( राज )।
 पडिमुंच सक [प्रति + मुच् ] छोड़ना । हेक्र—पडिमुंचिउं;
  (से १४, २)।
 पडिमुंडणा हो [प्रतिमुण्डना] निपंध, निवारण ;
  (बृह १)।
 पडिमुक्क वि [ प्रतिमुक्त ] छोड़ा हुया ; ( सं ३, १२ )।
 पडिसोअणा हो [ प्रतिमोचना ] इटकारा ; ( सं १,४६)।
 पडिमोक्खण न [ प्रतिमोचन ] दृकारा ; ( स ४१ )।
 पडिमोयग वि [प्रतिमोचक ] कृटकारा करने वाला ;
  ( राज )।
पडिमोयण देखो पडिमोक्खण ; ( श्रीप )।
 पंडियक्क देखा पंडिक्कः ( याचा )।
 पडियक्क न [ प्रतिचक्र ] युद्ध-कला विशेष ; " तेग पुत्तो
  विव निष्काइतं। ईसत्ये पडियकंक जन्तमुकंक य यननासुवि
  कलासु " ( महा )।
पडियच्च देखो पत्तिअ=प्रति + इ।
पडिया स्त्री [ प्रतिज्ञा ] १ उद्देश ; " पिंडवायपडियाए "
  (कस; ब्राचा)। २ ब्रामिप्राय; (ठा ६, २--पत्र ३,१४)।
पडिया ह्यी [पटिका ] वस्न-विशेव ;
  " मुपमाणा य सुसुता, वहुरूवा तह य कोमला सिसिरे।
  कत्तो पुगणेहि विणा, वेसा पडियन्त्र संपडइ " (वज्ञा ११६)।
पिडियाइक्ख सक [प्रत्या + ख्या ] त्याग करना। पिड-
  याइक्खे ; (पि १६६)।
पडियाइक्खिय वि [ प्रत्याख्यात ] त्यक्तः, परित्यक्तः ;
 (ठा २, १; भग; उचा; कस; विपा १, १; श्रीप)।
पिडियाणय न [दे पर्याणक ] पर्याण के नीचे दिया जाता
  चर्म त्रादि का एक उपकरण ; ( गाया १, १७--पत २३०)।
पंडियाणंद् पुं [प्रत्यानन्द् ] विशेष त्रानन्द्, प्रभूत ब्राह्लाद्; 📆
 ( ग्रीप )।
्पडियाणय न [ दै. पटतानक, पर्याणक ] पर्याण के नीचे
 रखा जाता वस्त्र ग्रादि का एक घुड़सवारी का उपकरण ;
 ( णाया १, १७—पत २३२ टी.)।
पंडिर वि [ पतितृ ] गिरने वाला ; ( कुमा )।
पडिरअ देखो पडिरच ; ( गा ४४ अ ; से ७, १९ )।
```

पडिरंजिअ वि [ ] भन्न, हटा हुग्रा ; ( दे ६, ३२ )। पडिरिक्खिय वि [प्रतिरिक्षत ] जिसकी रचा की गई हो वह; (भवि)। प्रंडिरच पुं [प्रतिरच ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द ; ( गडड ; गा ११; सुर १, २४४)। । पडिराय पुं [ प्रतिराग ] लाली, स्कतपन ; " उन्वहइ दइयगहियाहरोद्विभाज्जंतरोसपडिरायं। पाणोसरंतमइरं व फलिहचसयं इमा वयणं " ( गडड )। पडिरिग्गअ [ दे ] देखो पडिरंजिअ ; ( वड ) [ · पडिरु त्रक [ प्रति + रु ] प्रतिध्वनि करना , प्रतिशब्द करना । वक्र-पडिस्अंत ; ( से १२, ६ ; पि ४७३ )। पडिरुंध ) सक [प्रति + रुध् ] १ रोकना, अटकाना। पडिरुभ ∫ २ व्यास करना । पडिरुभइ ; (से ८, ३६ )। वक्र-पंडिरुंधंत ; ( से ११, १ )। पडिरुद्ध वि [ प्रतिरुद्ध ] रोका : हुआ, अटकाया हुआ; ( सुपा ⊏१ ; वज्जा ४० )। पडिरूअ ो वि [ प्रतिरूप ] १ रम्य, सुन्दर, चारु, मनोहर ; पुडिक्च । (सम १३७ ; उवा ; ग्रीप )। २ रूपवान्, प्रशस्त रूप वाला, श्रेष्ठ त्राकृति वाला ; ( त्रौप )। ३ असाधारण रूप वाला ; ४ नूतन रूप वाला ; ( जीव ३ )। ४ योग्य, उचित ; (स ८७ ; भग १४ ; दस ६, १ )। ६ सदृश, न; ( णाया १,१—पल ६१ )। ७ समान रूप वाला, सदृ ' ाकार वाला ; ( उत्त २६, ४२ )। = न प्रतिविस्व, प्रार्च ; " कड्यावि चतमत्त्रए कड्या वि पडिम्म तस्स पिंडरू लहिऊण " ( सुर ११, २३८; राय )। ६ समान रूप, समान आकृति ; " तुम्हपडिस्वधारिं पासइ विज्जाहरसुदाढं " ( सुपा २६८ )। १० पुं इन्द्र-विशेष , भूत-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३---पल ८१)। ११ विनय का एक भेद ; (वन १)। पडिरुवा स्त्री [प्रतिरु ] एक कुत्तकर पुरुष की पत्नी का नाम ; ( सम- १५० **पंडिरोव** पुं पिति व ] पुनरारोपण ; ( कुप्र ४४ )। पिडरोह पुं 📳 रोध ] हकावट ; ( गउड ; गा ७२४ )। पिंडरोहि वि पितिरोधिन् ] रोकने वाला ; (गउड )। पडिलंभ सक [प्रति + लभ् ] प्राप्त करना। संकृ— पडिलंभिय ; (स्य १, १३)। पडिलंभ पुं [ प्रतिलम्भ ] प्राप्ति, लाभ ; ( सूत्र र, १ )। पडिलम्म वि [ प्रतिलग्न ] लगा हुआ, संबद्ध ; (से ६, ८६)।

पिंडलग्गल न विल्मीक, कीट-विशेष-कृत मृतिका-स्तूप ; (दे ६, ३३)। पडिलाभ । सक [ प्रति + लाभय् , लम्भय् ] साधु आदि पडिलाह हे को दान देना। पडिलाहिण्जह ; (काल )। वक्-पिडलाभेमाण: (णाया १, ४; भग; उना)। संकृ—पडिलाभिताः ; (भग ८, ५)। पडिलाहण न [ प्रतिलाभन ] दान, देना ; ( रंभा )। पडिलिहिअ वि [ प्रतिलिखित ] तिखा ह्या ; "सम्यं मंतं दुवारि पडिलिहियं" (ति १४)। पडिलेह सक [ प्रति + लेख यू ] १ निरी चाग करना; देखना। २ विचार करना। पडिलेहेड् ; ( उत्र ; कस ; भग )। "एतेषु जाले पिडलेह सायं, एतेल काएल य ब्राय-दंड" ( स्थ्र १, ७, २ ) । संक्र—"भूएहिं जागां पडिलेह सायं" ( सूत्र १, ७, १६ ), पडिलेहित्ता ; ( भग )। हेकु—पडिलेहित्तए, पडिलेहेत्तए ; ( कप )। कु--पडिलेहियन्य ; ( श्रांच ४ ; कप्प )। पडिलेहग देखो पडिलेहय ; ( राज )। पडिलेहण न [प्रतिलेखन ] निरीचण ; ( प्राप ३ भा ; थंत )। पडिलेहणा स्त्री [ प्रतिलेखना ] निरीत्तवा, निरूपण ; (भग)। पडिलेह्य वि [प्रतिलेखक ] निरीक्तक, देखने वाला ; ( ग्रोघ ४ )। पडिलेहा हो [ प्रतिलेखा ] निरीक्तण, अवलोकन ; ( अ)घ ३; ठा ४, ३; कप्प )। पडिलेहिय वि [ प्रतिलेखित ] निरीचित ; ( उना ) । 💠 🖰 पडिलेहियव्य देखो पडिलेह। पडिलोम वि [ प्रतिलोम ] १ प्रतिकृत ; (भग )। उ विपरीत, उल्टा ; ( त्राचा २, २, २ )। ३ न पथानुपूर्वी, उल्टा कम ; "वत्यं दुहाणुलोमेण तह य पडिलोमयो भने वत्यं" ( सुर १६, ४८ ; निचू १ )। ४ उदाहरण का एक दे। प ; ( दसनि १ ) । १ अपवाद ; ( राज )। पडिलोमइत्ता त्र [ प्रतिलोमयित्वा ] वाद-विशेष, वाद-सभा के सदस्य या प्रतिवादी को प्रतिकृत वनाकर किया जाता वाद-शासार्थ ; ( ठा ६ )। पड़िल्ली स्री [दे] १ वृति, वाड़ ; २ यवनिका, परदा; (दे ( ફ, ફ્ક્ષ્ર) ા पडिव देखो पळीव=प्र + दीपम् । पडिवेइ ; (से ४,६७)।

```
पडिवइर न [प्रतिवैर ] वैर का वदला ; (भवि )।
पडिवंचण न [प्रतिवञ्चन ] वदला ; "वेरपडिवंचणहं"
 ( पडम २६, ७३ )।
पडिवंथ देखो पडिपंथ ; ( से २, ४६ )।
पडिवंध देखो पडिवंध ; (भवि)।
पडिवंस पुं [ प्रतिवंश ] छोटा वाँस ; ( राय )।
पडिवक्क सक [ प्रति + वच् ] प्रत्युत्तर देना, जवाव देना।
 पडिवक्कइ ; (भवि)।
पडिवक्ख पुं [प्रतिपक्ष ] १ रिपु, दुश्मन, विरोधी ;
  (पात्र; गा १४२; सुर १, ४६; २, १२६; से ३,
  १५)। २ छन्द-विशेष ; (पिंग) । ३ विपर्यय,
 वैपरीत्य ; (सण)।
पडिविक्खय वि [ प्रतिपक्षिक ] विरुद्ध पन वाला, विरोधी,
  (सण्)।
पडिवच्च सक [प्रति + व्रज् ] वापिस जाना।
  च्चइ ; (पि १६०)।
पडिवच्छ देखो पडिवक्ख ; "ग्रह णवरमस्स दोसो पडिव-
 च्छेहिंपि पडिवगगों (गा ६७६ )।
पडिवज्ज सक प्रिति + पद निस्त्रीकार करना, श्रंगीकार
  करना। पडिवज्जर्, पडिवज्जए ; ( उव ; महा ; प्रासू
  १४१)। भवि-पिडविजस्सामि, पिडविजस्सामी :
  (पि ४२७; श्रीप)। वक् --पडिवज्जमाण; (पि
  ४६२)। संक्र—पडिविज्जिङ्गण, पडिविज्जिलाणं,
 पडिवज्जिय ; ( पि ४८६ ; ४८३ ; महा; रंभा ) । हेक्ट--
  पडिविज्जिं, पडिविज्जित्तए, पडिवतुं; ('पंचा १८;
  ठा २, १, कस ; रंभा )। कृ—पडिवज्जियव्व, पडिव-
  ज्जेयन्व ; ( उत ३२ ; उप ६८४ ; १००१ )।
पडिवज्जण न [प्रतिपदन ] स्त्रीकार, श्रंगीकार ; (कुप्र १४७)।
पडिवज्जण न प्रितिपादन व श्रंगीकारण, स्वीकार कर-
  वानाः; (कुप्र १४७; ३८६)।
 पिडविज्जय वि [प्रतिपादक] स्वीकार करने वाला ;
  "एस ताव कसणधवलपिंडवज्ज्ञे ति" ( स ५०४ )।
 पडिवज्जावण न [ प्रतिपादन ] स्वीकारण, स्वीकार
  कराना; (कुप्र ६६)।
 पडिवज्जाविय वि [ प्रतिपादित ] स्वीकार कराया हुआ ;
 . ( महा )।
 पंडिविज्जिय वि [ प्रतिपन्न ] स्वीकृत ; ( भवि )।
 पडिचट्टअ न [प्रतिपद्दक] एक जान का रशमी कपड़ा ;(कप्यू)।
```

पडिवड्डावअ वि [ प्रतिवर्धापक ] १ वयाई देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला ; २ वधाई के वदले में वधाई देने वाला। स्त्री—°विआ; (कप्रू)। पडिचण्ण वि [प्रतिपन्न ] १ प्राप्त ; (भग)। 🐒 स्वीकृत, अंगीकृत ; ( पड् )। ३ आश्रित ; ( औप ; ठा ७)। ४ जिसने स्वीकार किया हो वह ; (ठा ४, १)। पडिवत्त पुं [ परिवर्त ] परिवर्तन ; (नाट--मुच्छ ३१८)। पडिवत्तण देखो पडिअत्तण ; (नाट)। पडिंवति स्त्री पितपिति । १ परिन्छिति ; २ प्रकृति, प्रकार ; ( विसे ४७८ )। ३ प्रशृत्ति, खबर ; ( पटम ४७, ¹ ३०;३१)। ४ ज्ञान; (सुर १४,७४)। ४ श्रादर, गौरव ; (महा )। ६ स्त्रीकार, त्रंगीकार ; (गांदि )। ७ लाभ, प्राप्ति ; 'धम्मपडिवत्तिहेउत्तरेखः' ( महा )। 🗢 मतान्तर ; ६ ग्रमिश्रह-विशेष ; ( सम १०६ )। १० भक्ति, सेवा; (कुमा; महा)। ११ परिपाटी; क्रम; (आव ४)। १२ श्रुत-विशेष, गति, इन्द्रिय ब्रादि द्वारों में से किसी एक द्वार के जिर्चे समस्त संसार के जीवों को जानना ; (कम्म २, ७)। °समास पुं ि समास ] श्रुत-ज्ञाह्य\_ विशेष--गित आदि दो चार द्वारों के जिएये जीवों का ज्ञान ; . (कम्म १, ७)। पडिवत्तं देखो पडिवज्ज । पडिवद्दि देखोः पडिवत्ति 🚎 ( प्राप्त ) 🗇 पडिवद्धावअ देखो पडिवड्डावअ । स्री--°विआ ; (रंभा)। पडिचन्न देखो पडिचण्ण ; "पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होइ तं होड" ( प्रासू ३ ; गाया १ १, ४ ; जवा ; सुर ४, . ५७; स ६५६; हे २, २०६; पात्र )। पडिचन्निय ( श्रप ) देखो पडिचण्ण ; ( भवि )। पडिवय अक [ प्रति + पत् ] ऊँचे जाकर गिरना । वक् --पडिवयमाण ; ( आचा )। पडिचयण न [ प्रतिचचन ] १ प्रत्युत्तर, जवाव ; ( गा ४१६ ; सुर २, १२३ ; सुपा १४३ ; भवि )। २ आदेश, र त्राज्ञा ; "देहि मे पडिनयगां" ( त्रानम )। ३ पुं हरिनंश के एक राजा का नाम ; ( पउम २२, ६७ )। पंडिचया स्त्री [प्रतिपत् ] पडवा, पद्म की पहली तिथि ; (हे १,४४;२०६;षड्)। पडिचिवय वि [प्रत्युप्त ] फिर से वोया हुआं; (दे । ६; ११३ )। ।

```
पंडिचस अक [ प्रति + चस् ] निवास करना । वक्र-पंडि-
 · वसंत ; ( पि ३६७ ; नाट—मुच्छ ३२१ )।· · · ·
पडिवह सक [प्रति + वह् ] वहन करना, डोना । कनकु —
🕻 पडिबुज्भमाण ; ( कप्प )।
पंडिवह देखो पंडिपह: (से ३, २४; ५, ३३; पउम
  ७३, २४ )।
पडिवह पुं [ प्रतिवध, परिवध ] वध, इत्याः; ( पडम
  ७३, २४ )।
 पडिवाइ वि [ प्रतिवादिन् ] प्रतिवाद करने वालां, वादी
  का विपन्ती ; (भवि ४१, ३)।
पिडवाइ वि [प्रतिपादिन्] प्रतिपादन करने वाला;
  ( भवि ४१, ३ )।
 पडिवाइ वि [ प्रतिपातिन् ] १ विनश्वर, नष्ट होने के स्व-
  भाव वाला ; ( ठा २, १ ; त्रोघ ४३२ ; उप प्रु ३४८ )।
  र अवधिज्ञान का एक भेद, फंक से दीपक के प्रकाश के समान
  यकायक नष्ट होने वाला अविश्वान ; (ठा ६ ; कम्म
  9, = ) 1
ॳ्पंडिवाइअ वि [ प्रतिपातित ] १ फिर से गिराया हुआ ;
 २ नष्ट किया हुआ ; ( भवि )।
 पिडवाइअ वि प्रितिपादित ] जिसका प्रतिपादन किया
  गया हो वह, निरूपित ; ( अच्चु ४ ; ंस ४६ ; ४४३ )।
 पडिवाइअ वि [प्रतिवाचित ] १ लिखने के बाद पढ़ा
  हुआ ; २ फिर से वाँचा हुआ ; (कुंप्र १६७)।
 पडिवाइऊण ) देखो पडिवाय=प्रति + वाचय्।
 पडिवाइयञ्च 🖯 .
 पडिवाडि देखो परिवाडि ; (गा ४३०)।
 पडिवाद ( शौ ) सक [ प्रति + पाद्य् ] प्रतिपादन करना,
  निरूपण करना । पडिवादेदि ; (नाट - रत्ना ५७)।
  कु—प्रडिवादणिङ्ज ; ( अभि ११७ )।
 पडिवादय वि [ प्रतिपादक ] प्रतिपादन करने वाला । स्त्री---
   °दिआं ; ( नाट--चैत ३४ )।
पिडिवाय सक [ प्रति + वाचय् ] १ लिखने के बाद उसे
   पढ लेना। २ फिर से पढ़ लेना। संक्रः-पंडिवाइऊण ;
   कुप्र १६७)। कृ--पडिवाइयव्व ; (कुप्र १६७)।
 पडिवाय पुं पितिपात ] १ पुनः-पतन, फिर से गिरना ;
   (नव ३६)। र नाश, ध्वंस ; (विसे ४७७)।
  पडिवाय पुं प्रितिवाद ] विरोध ; ( भवि ) ।
  पडिवाय पुं प्रितिवात । प्रतिकृत पवन ; ( त्रावम )।
```

पिडवायण न [ प्रतिवादन ] निरूपण ; ( कुप्र ११६ )। देखो परिवार ; "पडिवारयपरियरिय्यो" पडिवारय (महाः)। पडिवाल सक [प्रति+पालय्] १ प्रतीचा करना, बाट २ रत्त्रण करना। पडिवालेइ ; (हे ४, पडिवालेंदु (शौ); (स्त्रप्न १००)। पडिवालह ; ( ग्रमि १८१ )। वकु—पडिवालअंत, पडि-वालेमाण ; ( नाट--रत्ना ४८ ; णाया १, ३ )। पडिवालण न [ प्रतिपालन ] १ रचण ; २ प्रतीचा, वाट ; (नाट—महा ११८; उप ६६६)। पडिवालिअ वि [प्रतिपालित ] १ रचित । २ प्रतीचित, जिसकी वाट देखी गई हो वह ; ( महा )। पडिवास पुं [ प्रतिवास ] श्रौषध श्रादि को विशेष उत्कट वनाने वाला चूर्ण त्रादि ; ( उर ८, ४ ; सुपा ६७ )। पडिवासर न प्रितिवासर | प्रतिदिन, हर रोज ; (गउड)। पडिवासुदेव पुं [प्रतिवासुदेव ] वासुदेव का प्रतिपत्ती. राजा ; ( पडम २०, २०२ )। पडिविक्किण सक [प्रतिवि + की ] वेचना । पडिविक्कि-गाइ; ( आक ३३; पि ४११)। पडिवित्थर पुं [ प्रतिविस्तर ] परिकर, विस्तार ; ( सूत्र २, २, ६२ टी ; राज ) । पडिविद्धंसण नं [प्रतिविध्वंसन] विनाश, ध्वंस ; ( राज)। पडिविष्पिय न [ प्रतिविधिय ] अपकार का वदला, वदले के रूप में किया जाता अनिष्ट ; ( महा )। पुडिविरइ हो [ प्रतिविरति ] निरृत्ति ; ( पण्ह २,३ )। पिंडिविरय वि [ प्रतिविरत ] निरुत ; ( सम ११ ; सूम २, २, ७५ ; ग्रोप ; उन )। पडिविसज्ज सक [ प्रतिवि + सर्जय् ] विसर्जन करना, विदाय करना । पडिविसज्जेइ ; (कप्प ; ग्रौप ) । भवि—पडिविसज्जेहिंति ; ( ग्रौप )। पंडिचिसंज्जिय वि [ प्रतिचिसर्जित ] विदाय किया हुआ, विसर्जित ; ( गाया १, १--पत ३० )। पडिविहाण न [ प्रतिविधान ] प्रतीकार ; ( स ४६७ )। पडिवुज्ममाण देखो पडिवह=प्रति + वह् । पडिवुत्त वि [प्रत्युक्त ] १ जिसका उत्तर दिया गया हो वह;(अनु३; उप ७२८ टी)। २ न प्रत्युत्तर; ् ( उप ७२८ टी )।

```
पडिवुद ( शो ) वि [ परिवृत ] परिकरित ; ( श्रमि ५७ ;
  नाट - मच्छ २०४)।
पडिवृह पुं [ प्रतिच्यूह ] व्यूह का प्रतिपत्ती व्यूह, सैन्य-
  रचना-विशेष ; ( श्रीप )।
पडिवृहण वि [ प्रतिवृंहण ] १ वड़ने वाला ; ( ग्राचा १,
  २, ४, ४)। २ न वृद्धि, पृष्टि ; ( श्राचा १, २,
  ५, ४)।
पडिवेस पुं [ दे ] विद्येष, फेंकना ; ( दे ६, २१ )।
पिंडवेसिअ वि [ प्रातिवेशिमका ] पड़ोसी, पड़ोस में रहने
 वाला ; (दे ६, ३ ; सुपा ४४२)।
पडिवोह देखा पडिवोह ; ( सण् )।
पडिसंका ह्वी [ प्रतिराङ्का ] भय, शंकाः ( पडम ६७,१४)।
पडिसंखा सक [ प्रतिसं ⊹ ख्या ] व्यवहार करना, व्यपदेश
 करना । पडिसंखाए ; ( श्राचा ) ।
पडिसंखिव सक [प्रतिसं + श्रिप् ] संज्ञेप करना।
 संकृ -पडिसंखिविय ; ( भग १४, ७ )।
पडिसं चेक्ख सक [ प्रतिसम् + ईक्ष् ] चिन्तन करना।
 पडिसंचिक्खं ; ( उत्त २, ३० )।
पडिसंजल सक [ प्रतिसं + ज्वालय् ] उद्दीपित करना।
  पडिमंजलेज्जासि ; ( त्र्याचा )।
पडिसंत वि [परिशान्त ] शान्त, उपशान्त ; (से ६, ६१ )।
पंडिसंत वि [ प्रतिश्रान्त ] विथान्त ; ( वृह १ )।
पडिसंत वि [दे] १ प्रतिकृत ; २ अस्तमित, अस्त-प्राप्त ;
  (दे ६, १६)।
पडिसंघ ) सक [प्रतिसं ⊹धा ] १ त्रादर करना।
पडिसंधा । २ स्त्रीकार करना । पडिसंधए ; ( पच्च ७ )।
 संक्र—पिंडसंघाय ; (सूत्र २, २, ३१ ; ३२ ; ३३ ;
  ३४; ३४ )।
पडिसंमुह न [ प्रतिसंमुख ] संमुख, सामने ; "गञ्रो पडि-
 संमुहं पज्जोयस्सं" ( महा )।
पंडिसंठाव पुं [ प्रतिसंठाप ] प्रत्युत्तर, जवाव ; ( से १,
  २६ ; ११, ३४ )।
पडिसंलीण वि [ प्रतिसंलीन ] १ सम्यक् लीन, अन्छी
  तरह लीन ; २ निरोध करने वाला ; (ठा ४, २ ; अप्रीप )।
  °पडिया ह्यी [ 'प्रतिमा ] कांध ग्रादि के निरोध करने की
  प्रतिज्ञा ; ( ग्रीप )।
पडिसंवेद् । सक [ प्रतिसं + वेदय् ] त्रनुभव करना।
पडिसंवेय रे पडिसंवेदेइ, पडिसंवेययंति ; (भग ; पि ४६० )।
```

```
पडिसंसाहणया हो [प्रतिसंसाधना ] अनुवजन, अनु-
 गमन ; ( ग्रौप ; भग १४, ३ ; २४, ७ )।
पडिसंहर सक [ प्रतिसं + ह ] १ निवृत्त करना ; र्
 निरोध करना । पडिसंहरेज्जा ; ( स्या १, ७, २० ) ।
पडिसक्क देखो परिसक्क। पडिसक्कइ ; ( भवि )।
पडिसडण न [ प्रतिशद्न, परिशद्न ] १ सङ् जानां ;
 २ विनारा; "निरन्तरपडिसडणसीलागि त्राउदलागि" (काल ।
पडिसत्तु पुं [प्रतिशत्रु ] प्रतिपत्ती, दुश्मन, वैरी ; (सम
 १४३ ; पडम ४, १४६ )।
पडिसत्थ पुं [ प्रतिसार्थ ] प्रतिकृत यृथ ; ( निचू ११ )।
पडिसद् पुं [ प्रतिशब्द ] १ प्रतिध्वनि ; ( पडम १६,
 १३;भवि )। २ उत्तर, प्रत्युतर, जवाव : ( पड़म ६, ३४ )।
पडिसम अक [प्रति + शम् ] विरत होना । पडिसमइ ;
 (से ६, ४४)।
पडिसर पुं [ प्रतिसर ] १ सैन्य का परचाङ्गाग ; ( प्राप्र )।
 २ हस्त-सूत्र, कंकण ; (धर्म २ )।
पडिसलागा स्री [प्रतिशलाका] पल्य-विशेषः, (कम्म ४, ७३ )।
पडिसव सक [ प्रति + शप् ] शाप के बदले में शाप देना ।
 "ग्रहमाह्यो ति न य पडिहणंति सत्तावि न य पडिसवंति "
 ( उव )।
पडिसव सक: [प्रति + श्रु ] १ प्रतिज्ञा करना । २ स्वीकार
 करना। ३ त्रादर करना। क्र-पिडसवणीयं ; (सण्)।
पडिसा श्रक [श्रम्] शान्त होना । पडिसाइ; (हे ४, १६७)।
पडिसा अक [ नश् ] भागना, पलायन करना । पडिसाइ,
 पडिसंति ; ( हे ४, १७८ ; कुमा )।
पडिसाइल्छ वि [ दे ] जिसका गला वैठ गया हो, घर्वर कएठ
 वाला ; (दे ६, १७)।
पडिसाड सक [ प्रति + शाद्य्, परिशाद्य् ] १ सङ्गा।
 २ पलटाना । ३ नाश करना । पडिसाडेंति ; ( आचा २,
 १६, १८)। संक्र—पडिसाडित्ता; ( ब्राचा २,१६, १८ )।
पडिसाडणा स्त्री [ परिशाटना ] च्युत करना, श्रष्ट करना होंद
 (वव १)।
पडिसाम अक [ शम् ] शान्त होना । पडिसामइ ; ( ह
 ४, १६७ ; षड् ) ।
पडिसाय वि [ शान्त ] शान्त, शम-प्राप्त ; ( कुमा )।
पडिसाय पुं [दे] घर्वर कगठ, वैठा हुआ गला ; (दे
 ६, १७ )।
```

पडिसार सक [ प्रतिस्मारय् ] याद् दिलाना । . पडिसांरड ; (भग १५)। पडिसार सक [ प्रति + सार्य् ] सजाना, सजाबट करना । पृडिसारेदि ( शौ ), कर्म —परिसारीग्रदि ( शौ ); ( कप्पू )। पडिसार पुं [दै] १ परुता; २ त्रि. निपुण, परु; (दे ६, १६)। पिंडिसार पुं [प्रितिसार] १ सजावट ; २ अपसर्गा ; ३ विनाश ; ४ पराङ्मुखता ; ( हे १, २०६ ; दे ६, ७६ )। पडिसारणा ह्यी [ प्रतिस्मारणा ] संस्मारणः; ( भग १५)। पिंडसारिअ वि [ दे ] स्मृत, याद किया हुआ; (दे ६, ३३)। पिंडसारिअ वि [ प्रतिसारित ] १ दूर किया हुआ, अप-सारित; (से ११, १)। २ विनाशित; (से १४, ४८)। ३ पराङ्मुखः, (से १३,३२)। पडिसारी स्त्री [दे] जबनिका, परदा; (दे ६, २२)। पडिसाह सक [प्रति + कथ रू] उत्तर देना। पडिसा-हिज्जा ; (सूत्र १, ११, ४)। पडिसाहर सकं [ प्रतिसं + ह ] १ संकलना, संगटना। २ वापिस ले लेना । ३ ऊँचे ले जाना । पडिसाहरइ ; ( ग्रौप ; ्रपूर्वा १, १--पत ३३)। संक्र-पडिसाहरित्ता, पंडिसाहरिय ; ( गाया १, १ ; भग १४, ७ )। पडिसाहरणा न [प्रतिसंहरण] १ समेट, संकोच; २ विनारा; " सीयतेयलेस्सापडिसाहर्ग्णह्याए " (भग ११—पत्र ६६६)। पडिसिद्ध वि [दे] १ भीत, डरा हुआ ; १२ भप्त, लुटिन्/; (दे ६, ७१)। पडिसिद्ध वि [ प्रतिपिद्ध ] निषिद्ध, निवारित ; ( पात्र ; उव ; ब्रांघ १ टी ; सण )। पडिसिद्धि स्त्रो [दे] प्रतिस्पर्याः ( पड् )। पडिसिद्धि स्त्री [ प्रतिसिद्धि ] १ प्रतुह्य विद्धि ; २ प्रतिकृत सिद्धि; (हे १, ४४; पड्)। पडिसिद्धि देखा पडिण्मद्धि ; ( संनि १६ ) । पडिसिविणअ पुं [प्रतिस्वप्तक] एक स्वज का विगेधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकृत स्वप्न ; (कंप्यू )। प्रिडिसीसअ न [प्रतिशीर्षक] १ ऋबिम मुँह, मुँह का पंडिसीसक ∫ परदा ; (कप्पू)। २ सिर के प्रतिहप सिर, पिसान त्रादि का बनाया हुत्रा क्षिर; (पग्ह १, २---पत्र ३०)। पडिसुइ पुं [ प्रतिश्रुति ] १ एखन वर्ष के एक भार्य। इलकर; ( सम १४३ )। २ भरतज्ञेव में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का

नाम ; (पडम ३, ४०)।

पडिसुण सक [प्रति + श्रू ] १ प्रतिज्ञा करना । २ स्वीकार करना । पडिसुंगाइ, पडिसुगोइ ; ( श्रीप ; कप्प ; उना )। वक्र-पडिसुणमाण ; ( वत १ ; पि ५०३ ) ा संक्र-पडिसुणित्ता, पडिसुणेत्ता; ( श्राव ४ : क्रय ) । हेकु ---पडिसुणेत्तए ; ( पि ४७८ )। पडिसुणण न [ प्रतिश्रवण ] श्रंगीकार; ( उप ४६३ )। पडिसुणणा स्त्री [प्रतिश्रवण ] १ य्रंगीकार, स्वीकार : २ मुनि-भिन्ना का एक दाप, श्राधाकर्म-दोप वाली भिना लाने पर उसका र्स्वाकार श्रीर श्रनुमादन : ( धर्म ३ )। पडिसुण्ण वि [ प्रतिशून्य ] खालो, रिक्त, शृन्य : " नय निलया निचपडिसुगणा " (ठा १ टी--पत्र २६ )। पडिसुत्ति वि [दे ] प्रतिकृत ; ( दं ६, ९८ )। पडिसुय वि [प्रतिभूत ] १ स्वीकृत, श्रंगीकृत ; ( उप पृ १८४)। २ न् अंगोकार, स्वीकार; (उत २६)। देसी पडिस्सुय । पडिसुया देखे। पडंसुआ=प्रतिशृत् ; ( पण्ह ३, ५---पत्न १८)। पडिख़ुया ह्यी [प्रातिश्रुना ] प्रवज्या-विशेष, एक प्रकार की दीना; (ठा १० टी -पत्र ४४४)। पडिसुहड पुं [ प्रतिसुभट ] प्रतिपन्ना यादा ; ( कात ) । पडिलूयग पुं [ प्रतिस्चक ] गुन चर्ग की एक श्रंगी, नगर-द्वार पर रहने वाला जास्य ; (वव १)। पडिसूर वि [ दे ] प्रतिकृत ; ( दे ६, १६ ; र्गान ) । पडिसूर पुं [ प्रतिसूर्य] इन्द्र-धनुर ; ( गज) । पडिसेड्जा स्रो [ प्रतिशय्या ] शस्या-विशेष, उत्तर-गर्या ; (भग ११, ११; पि १०१)। पिंडिसिय सक [प्रति + सेय्] १ प्रतिकृत मेया करना, निधिर वस्तुको सेवा करना । २ सहन करना । ३ सेवा करना । परिछेपा, पडिसेवए, पडिसेवंति ; (कस ; बस ३ ; उस )। परः पडिसेवंत, पडिसेवनाण ; (पंत्र ४ ; मन ३६ ; पि १७), "पडिसेबमाणे। फर्लाई अचते भगवं नीइन्या " (ब्राचा)। कृ-पडिसेचियन्त्रः;(वर्षः) । पडिस्वेचग दंखां पडिस्वेचय ; (निष् १)। पडिसेवणन [ प्रतिपेवण ] निषित्र क्लु का मेक्स ( कस ने पडिसेवणा सी [ प्रतिपेवणा ] आर देती: ( मग २४, ७ : उव : श्रीव २ )। पडिसेचय वि [ प्रतिपेचक ] प्रतिहत सेवा परने वाता, निषिद्व यन्तु का मेवन करने वाला ; (भग २५, ०)।

पडिसेवा स्त्री [ प्रतिषेवा ] १ निषिद्ध वस्तुं का आंसेवन ; (उप ८०१)। २ सेवा; (कुप्र ४२)। पडिसेवि वि [प्रतिषेविन् ] शास्त्र-प्रतिषिद्ध वस्तु का सेवन करने वाला; ( उव; पउम ४, २८)। पडिसेविअ वि [प्रतिवेवित] जिस निविद्व वस्तु का श्रासेवन किया गया हो वह ; (कप्प ; ग्रौप ) । पडिसेवेत् वि प्रतिवेचित् । प्रतिषिद्ध वस्तु की सेव। करने वाला ; ( ठा ७ )। पडिसेह सक [प्रति + सिध् ] निषेध करना, निवारगा करना। कृ—पडिसहेअध्व ; (भग)। पडिसेह पुं [ प्रतिपेध ] निपेध, निवारण, रोक ; ( श्रोघ ६ भा; पंचा ६ )। पडिंसेहण न [ प्रतिपेधन ] ऊपर देखा; ( विसे २७४१; श्रा २७ )। पडिसेहिय वि प्रितिषेधित ] जिसका प्रतिपंध किया गया हो वह, निवारित ; (विपा १, ३)। पडिसेहेअब्व देखा पडिसेह=प्रति + सिध्। पडिसोअ । पुं [प्रतिस्रोतस् ] प्रतिकृल प्रवाह, उलटा पडिसोत्त ∫ प्रवाह : (ठा ४, ४; है:२, ६८; उप २५२; पि ६१)। ्र**पंडिसोत्त** वि [ **दे** ] प्रतिकूल ; ( षड् ) । पडिस्संत देखो परिस्संत ; ( नाट - मच्छ १८८ )। पडिस्संति स्त्री [परिश्रान्ति] परिश्रम ; (नाट---मुच्छ ३२१)। पडिस्सय पुं [ प्रतिश्रय ] जैन साधुश्रों को रहने का स्थान, उपाश्रय ; ( त्रोघ ८७ भा ; उप ५७१ ; स ६८७ )। पडिस्साव सक [प्रति + श्रावय्] १ प्रतिज्ञा कराना । २ स्वी-कार कराना । वक् -पडिस्सावअन्तः (नाट-वेणी १८)। पडिस्सावि वि [ प्रतिस्नाविन् ] भरने वाला, टपकन वाला ; (राज)। पडिस्सुय वि [ प्रतिश्रुत ] १ प्रतिज्ञात ; २ स्वीकृत ; (महा; ठा १०) । देखो पडिसुय। पडिस्सुया देखा पडंसुआ ; ( णाया १, ४ ) । पडिस्सुया देखो पडिसुया=प्रतिश्रुता ; (ठा १०— ्र पत्न ४७३ )। पडिहच्छ वि [ दे ] पूर्ण; (सण )। देखो पडिहतथा। पडिहर्टु य [ प्रतिहृश्य ] व्यर्पण करकः; ( कस ; वृह ३ )। पडिहड पुं [ प्रतिसट ] प्रतिपत्ती योद्धाः ; ( सं ३, ४३०)।

पडिहण सक प्रिति - हन् ] प्रतिचात करना, प्रतिहिंसा करना । पडिहगांति ; ( उव )। पडिहणण न [प्रतिहननः] १० प्रतिवातः। २ वि. ०प्रिति-घातक ; (कुप्र ३७)। पडिहणणा स्त्री [ प्रतिहनन ] प्रतिवात है ( स्रोप ११० )। पडिहणिय देखो पडिहय ; ( सुपा २३ ) । पडिहत्थ वि दि ] १ पूर्ण, भरा हुआ ; (दे ६, २८; पात्र ; कुप्र ३४; वज्जा १२६ ; उप प्र १८१; सुर ४, २३६; सुपा ४८८), "पडिहत्यविवगहबङ्बश्रणे ता वज्ज उज्जाणं" ( वाद्य १५ )। २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार ; ३ वचन, वाणी ; (दे ६, १६)। ४ श्रतिप्रभृत ह (जीव ३)। ४ अपूर्व, श्रद्धि-तीय ; (षड्)। ्पडिहत्था सक [ दे ] प्रत्युपकार करना, उपकार का बदला चुकाना । पडिहल्येइ ; (से १२, ६६ )। पडिहत्थ वि [ प्रतिहस्त ] तिरस्कृत ; ( चंड )। पडिहत्थी स्त्री [ दे ] बृद्धि ; ( दं ६, १७ )। पडिहम्म दंबो पडिहण । पडिहम्मउना : (पि १४०)। भवि—-पडिहम्मिहि**इ**; (पि ५४६)। पडिहय वि [ प्रतिहत ] प्रतिचात-प्राप्त ; ( ग्रौप; वुमा ; महा; सगा )। पडिहर सक [प्रति + हः ] फिर से पर्ग करना । पडिहरइ ; (हे ४, २४६ )। पिंडहा अक [ प्रति + भा ] मालूम होना, लगना । पिंडहाई ; (वज्जा १६२; पि ४८७)। पडिहा स्त्री [ प्रतिभा ] वृद्धि-विशेष, नृतन २ उल्लेख करने में समर्थ बुद्धि ; ( कुमा )। पडिहा देखो पडिहाय=प्रतिवात ; "पचिवहा पडिहा पननता, तं जहा, गतिपडिहा" ( ठा ४, १--पत ३०३ )। पडिहाण देखो परिपहाण; " मण्डूप्पडिहाणे" ( उवा )। पडिहाण न [प्रतिभान] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष। व वि [ **ँचत्** ] प्रतिभा वालाः ( स्त्र १, १३ ; १४ )। 🗀 🚑 पिडहाय देखो पिडहा=प्रति + भा। पिडहायइ ; (सी ४६१; स ७४६ )। पिंडहाय पुं [ प्रतिघात ] १ प्रतिहनन, घात का वदला ; २ निरोध, अटकायत, रोक ; (पटम ६, ४३) । पडिहार पुंस्ती [प्रतिहार ] द्वारपाल, दरवान ; (हे १, २०६ : गाया १, ४; स्त्रप्त २२८: ग्रिम ७७)। स्त्री--°री: (बृह् १०)।

पडिहारिय पडोबार ] पडिहारिय देखो पाडिहारिय ; (क्स ; ब्राचा २, २, ३, १७; १८)। पिंड्हारिय वि [प्रतिहारित] अवस्त्र, रोका हुआ; (सं१४६)। पुड़िहास अक प्रति + भास् ] मालूम होनां, लगनां। पडिहासेदि (शो ); (नाट )। 🐪 🦈 पडिहास पुं प्रतिभास ] प्रतिभास, प्रतिभान ; िहे १, २०६; षड् )। पडिहासिय वि [प्रतिमासित ] जिसका प्रतिभास हुग्रा हो वह ; (उप ६८६ टी )। पिंडहुअ १ पुं [ प्रतिभू ] जामीन, जामीनदार, मनौतिया ; पंडिह्न । (पात्र ; दे ४, ३८)। पिड्ह त्रक [पिरि+भू] पराभव करना, हराना । कवक्र-पडिह्अमाण; ( ग्रिम ३६ )। पडी स्त्री [ पटी ] वस्त्र, कपड़ा ; ( गउड ; सुर ३, ४१ )। पडीआर पुं प्रतीकार विका पडिआर=प्रतिकार ; (वेगी १७७ ; कुप्र ६१ )। पडीकर सक [ प्रति + क ] प्रतिकार करना । पडीकरेमि ; (भें ६६)। पडीकार देखो पडिआर ; ( 'पग्ह १, १ ) । ' पडीछ देखो पडिच्छ=प्रति + इष् । पडीछंति ; ( पि २७४)। पडीण वि [ प्रतीचीन ] पश्चिम दिशा से संबन्ध रखने वाला ; (य्राचा ; त्रौप ; ठा ४, ३)। °वायं पुं [°वात] पिंधम का वायुः (ठा 🖭 ) । पडीणा स्त्री [ प्रतीची ] पश्चिम दिशा ; ( ठा ६—पत ३४६ ; सूत्र २, २, ४८ )। पडीर पुं [ दे ] चोर-समूह, चोरों, का यूथं ; ( दे  $\epsilon, \stackrel{\leftarrow}{\leftarrow})$  |पडीव वि [ प्रतीप ] प्रतिकृत, प्रतिपत्ती, विरोधी ; (भवि)। पड़ वि [ पटु ] निपुण, चतुर, कुशल ; ( श्रीप ; कुमा ; सुर २, १४५ )। पड़् ( अप ) देखो पडिअ=पतित ; ( पिंग )। पड़्आ़ळिअ वि [दे ] १ निपुण बनाया हुत्रा ; २ ताड़ित, पिंटा हुआ ; ३ धारित ; ( दे ६, ७३)।

पडुक्खेच पुं [प्रत्युत्थेप, प्रतिक्षेप ] १ वाद्य-ध्वनि ;

२ च्रेपण, फेंकना; "समतालपडुक्खेवं" ( ठा ७—-पत ३६४)।

पडुच्च अ [ प्रतीत्य ] १ आका करके ; ( आचा ; सूत्र

१, ७ ; सम ३६ ; नव ३६ )। २ अपेचा करके ;

(भग) । ३ अधिकार करके ; "पडुच्च ति वा पप्प ति

वा ग्रहिकिच्च ति वा एगद्वा.'' (त्रांचृ १; त्रणु)।

°करण न [ °करण] किसी की अपेत्ता से जो कुछ-करना, त्रापेचिक कृति ; (वृह १ )। भाव पुं [ भाव] सप्रतियोगिक पदार्थ, श्रापेत्तिक वस्तु ; (भास २८)। <sup>°</sup>वयण न ि°वचन ] ग्रापेचिक वचन; ( सम्म १०० )। °सच्चा स्त्री [िसत्या] सत्य भाषा का एक भेद, श्रपेचा-कृत सत्य वचन ; (पराण ११)। पड्चा अपर देखो ; " जे हिंसंति आयसुहं पहुच्चा " (स्य १, ४, १,४)। पडुजुबइ स्री [ दे ] युवति, तरुणी; (दे ६, ३१ )। 🕆 पडुत्तिया स्त्री [ प्रत्युक्ति ] प्रत्युत्तर, जवाव ; ( भिव ) । पडुप्पण्ण ) पुं [ प्रत्युत्पन्न ] १ वर्तमान काल ; ( ठा पडुप्पत्न ) ३, ४)। २ वि. वार्तमानिक, वर्तमान काल में विद्यमान ; ( ठा १० ; भग ८, ४; सम १३२ ; उना ) । ३ प्राप्त, , लब्ध ; ( ठा ४, २ ), " न पहुप्पन्नो य से जहोचित्रो ब्राहारो " (स २६१)। ४ उत्पन्न, जात; , ( ठा ४, २ ), ''होंति य पडुप्यन्नविणासणिम्म गंधिन्वया उदाहरणं " ( दसनि १ )। पड्लल न [ दे ] १ लघु पिठर, छोटी थाली ; २ वि. चिर- 💎 प्रस्त ; (दे ६, ६८)। पडुवइअ वि [ दे ] तीच्ण, तेज ; ( दे ६, १४ )। पडुवत्ती स्त्री [ दे ] जवनिका, परदा ; ( दे ६, २२ )। 🎺 पडुह देखो पड्डुह। पडुहइ; (हे ४, ११४ टि)। पडोभ वि [ दे ] वाल, लघु, छोटा ; ( दे ६, ६ ) । 🗸 पडोच्छन्न वि [प्रत्यवच्छन्न ] ग्राच्छादित, " ब्राद्रविहकम्मतम्पडलपडोच्छन्ने " ( उवा )। पडोयार सक [ प्रत्युप + चारय् ] प्रतिकूल उपचार करना । पडोयारेंति, पडोयारेह ; ( भग १४—पत्न ६७६ )। पडों-यारेड; ( भग १४--पत्र ६७१ )। पडोयारे; ( पि १४४ )1 क्वकृ—पडोय(१ या )रिज्जमाण, पडोयारेज्जमाण; (पि १६३; भग ११--पत ६७६)। पडोयार पुं [ प्रत्युपचार ] प्रतिकृत उपचार; (भग-१४— पत ६७१; ६७६)। पडोयार पुं [ प्रत्यवतार ] १ अवतरण ; २ आविर्माव ; " भरहस्स वासस्स केरिसए ब्रागारभानपडोयारे होत्था " (भग६, ७—पत्र २७६;७,६—पत्र ३०४; ब्रोप)। पडोयार पुं [पदावतार ] किसो वस्तु का पदों में विचार के लिए त्रवतररा ; (ठा ४, १-—पत १८८ )। पडोयार पुं [ प्रत्युपकार ] उपकार का उपकार ; ( राज )।

```
पडोयार पुं [दें] परिकर ; "पायस्य पडोयारं" ( श्रोघ
पडोल पुंस्री [पटोल ] लता-विशेष, परवल का गाछ;
 '( पर्वा १--पत ३२ )।
 पंडोहर न [ दे ] घर का पीछता आँगन ; ( दे ६, ३२ ;
 ुगा ३१३ ; काप्र २२४ ) ।
पहु वि [दे] धवल, सफेद ; (दे ६, ११)।
 पड़्रंस पुं दि ] गिरि-गुहा, पहाड़ की गुफा ; ( दे ६, २ )।
पडुच्छी स्त्री [दि ] मैंस ; " पडूच्छिसीर" ( स्रोघ ८७ )।
 पंडुर्तथी स्त्री [देः] १ वहुत दूध वाली; २: दाहने वाली;
  (दे ६, ७०)।
पहुष पुं [ दे ] भेंसा, गुजरांती में 'पाड़ो '; ''सो चेव इसो
  वसमो पट्टयपंरिहट्टगं 'सहइ " ( महा ः)।
 पड्डला स्त्री [ दे ] चरगा-घात, पाद-प्रहार ; ( दे ६, ८ )।
 पड्स वि [दे] सुसंयमित, ब्रच्छी तग्ह से संयमित ;
  (दे ६, ६)।
पड्डा विअ वि [दे] समापित, समाप्त कराया हुआ; ( षड् )।
 पंडिया स्री [दे] १ छोटी भैंस ; २ छोटी गौ, विष्या ;
  (विपा १, २---पत्र २६)। ३ प्रथम-प्रसूना गौ; ४ नव-
  प्रसूता महिषी ; ( वव ३ )।
पड्डी स्त्री [दे ] प्रथम-प्रस्ता ; (दे ६, १/)।
 पड्डुआ स्त्री [ दे ] चरगा-घात, पाद-प्रहार ;ः( दे ६, ८ )।
 पड्डुह अक [ क्षुम् ] चुन्ध्र होना । पड्डुहइ ; (हे ४,
  १४४; कुमा )।
 पढ सक [पठ्] १ पढ़ना, अभ्यास करना । २ वोलना,
  कहना। पढइ; (हे १, १९६; २३१)। कर्म-
ं पढीग्रह, पढिजाइ ; ( हे ३, १६० )। वकु—पढंत ;
  (सुर १०, १०३)। कवक्र— पढिज्ञंत, पढिज्जप्राण;
  ( सुपा २६७ ; उप ५३० टी )। संक्र-पिंडता ; ( हे
  ४, २७१ ; षड्), पढिअ, पढिदूण ( शौ ) ; ( हे ४,
  २७१), पढि ( अप ) ; ( पिंग ) । हेक् — पढिउं ;
  (गा २ ; कुमा )। कृ—पिढयिव्य, पिढयेव्य ; (पंसू
 १ ; वज्जा ६ )। प्रयो—पढावइ ; ( कुप्र १८२ )।
 पढ पुं [ पढ ] भारतीय देश-विशेष ; ( इक )।
 पढग वि [ पाठक ] पढ़ने वाला ; (कप्प )।
· पढण न [ पठन ] पाठ, अभ्यास ; ( विसे
                                          १३८४ :
   कप्पु)।
ंपढम वि [ प्रथम ] १ पहला, आदा ; (हे १, ११ ; कप्प ;
```

उवा ; भग ; कुमा ; प्रायु ४८ ; ६८ )। २ नृतन, नया ; (दे)। ३ प्रक्षान, मुरुय ; (कप्प )। °करण न [ °करण ] श्रात्मा का परिगाम-विशेष ; (पंचा ३,)। °कसाय पुं [°कपाय] कपाय-विशेष, अनन्तानुबन्धी कप्राय; (कम्मप)। "हाणि, "ठाणि वि [ "स्थानिन् ] अन्यु-त्यन्न-वृद्धि, त्रनिज्णात ; (पंचा १६)। 'पाउस पुं [ °प्रावृष् ] श्रापाह मास ; ( निवृ १० ) । °समोसरण न [ "समवसरण] वर्ग-काल ; " विइयसमोसरणं उदुवद्धं तं पडुच्च वासावासोग्गहो पटमसमोसरगां भगगाइ '' ( निच् १)। °सरय पुं [ शरत् ] मार्गशीर्य मास ; ( भग १४)। 'सुरा स्त्री [ 'सुरा ] नया दारू; (दे)। पढमा स्वी [ प्रथमा ] १ प्रतिपदा तिथि, पश्चा ; ( सम २६)। २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली विभिक्त ; "णिर् से पटमा होइ " ( त्र्रणु )। पढमालिआ स्त्री [दे प्रथमालिका] प्रथम मोजन ; ( ग्रोघ ४० भा; धर्म ३)। पहामिरल ो वि [प्रथम ] पहला, आय ; ( भग्ः, आ पढिमिरुलुअ २८ ; सुपा ५७ ; पि ४४६ ; ४६४ 🏌 विसे पढमिल्लुग 🏲 १२२६; गाया १, ६—पत १४४; वृह १ ; पढमुल्लअ पटम ६२, ११ ; धर्म १६ ; सम् )। पढमेरुलुय पढाइद [ शो ] नीचे देखो ; ( नाट—चैत ८६ ) । पढावण न [ पाठन ] पहाना ; ( क्षप्र ६० )। पढाविअ वि [पाठित] पड़ाया हुआ ; (सुपा ४५३ ; कुप्र ६१)। पिंड ) देखो पढ = पठ्। पढिअ वि [ पठित ] पड़ा हुआ; ( कुमा; प्रास् 93= ) 1 पढिज्जंत रे देखो पढ=पर्। पढिज्जमाण) पढिर वि [पठितृ ] पड़ने वाला ; (सण )। पहुक्क वि [ प्रढोिकत ] भेंट के लिए उपस्थापित; (भवि)। पढ़म देखो पढम ; (हे १, ४४ ; नाट-विक २६ )। पढेयव्व देखों पढ=पठ्। पण देखो पंच ; ( सुपा १ ; नव १० ; कम्म २, ६ ; २६;३१)। 'णउइ स्त्री ['नवति] पचानवे, नव्वे

, ब्रोर पाँत्र ; (पि ४४६)। **°तीस** स्त्रीन [**°त्रिंशत**्] पैतीस, तीस ग्रौर पाँच; (ग्रौप; कम्म ४, ५३;पि ः २७३; ४४५)। **ेनुवइ** देखो **ंणउइ**; ( सुपा ६७)। ं रस ति व | दशन् ] पनरह ; (सण्) । विन्निय वि े[ 'वर्णिक] पाँच रंग-का; (सुपा४०२)। **°वीस** ःस्रीन [**ँविंशति ]** पचीस, वीस और पाँच ; ( सम ४४ ; नव १३: कम्म २)। °वीसइ स्त्री [°विंशति ] वही अर्थ ; ( पि:४४१ )। , ैसहि, स्त्री [ ैपिट ] पैंसठ, साठ त्रौर पाँच; ( सम ७८ ; पि २७३ )। °स्तय न [ °शत ] पाँच सी; (द ६)। °सीइ स्त्री [°ाशीति] पचासी, अस्सी त्रौर पाँच ; (कस्म २)। 'सुन्त न ['शून] पाँच हिंसा-स्थान ; ( राज ) । .पण पुं [ पण.] १ शर्त, होड ; "लक्खपणेग जुज्मार्वेतस्स" (महा)। २ प्रतिज्ञा; (आप्राक)। ३ धन् ; ४ विकेय वस्तु, क्रयाग्व ; " तत्य, विढिप्यिय पग्गगगं " ( ती ३ )। पण पुं [ प्रण ] पन, प्रतिज्ञा ; ( नाट--मालती १२४ )। पणअत्तिअ वि [दे] प्रकृटित, व्यक्त किया हुआ ; (दे ६, ३०)। पणअन्न देखो पणपन्न ; (हे २, १७४ टि ; राज )। पणइ स्त्री [ प्रणिति ] प्रणाम, नमस्कार ; ( पड्म ६६, ६६ ; · सुर १२, १३३ ; कुमा )। पणइ वि [प्रणियन् ] १ प्रणय वाला, स्नेही, प्रेमी; २ पुं. पति, स्वामी ; (पात्र्य ; गडड ८३७)। ३ याचक, त्र्यर्थी, प्रार्थी ; ( गउड २४६ ; २४१ ; सुर १, १०८ )। ४ भृत्य, दास ; "वप्पइराश्रोत्ति पगाइलवो " (गउड ७६७ )। पणइणी स्त्री [ प्रणियनी ] पत्नी, भार्या 🗧 ( सुपा २१६ )। पणइय वि [ प्रणियक, प्रणियन् ] देखो पणइ=प्रणियन् ; (सग्)। ·पर्णगणा स्त्री [पणाङ्गना] वेश्या, वारांगना ; ( उप १०३१ टी ; सुपा ४६०; कुप्रं ४ )। पणगन पिञ्चक वाँचकासमृहः (सुर ६, ११२; ् सुपा६३६; जी६; दं३१; कस्म २, ११)। 'पणग पु [ दे पनक ] १ शैवाल, सिवाल, तृगा-विशेष जो ्रजल में उत्पन्न होता है ; ( वृह ४ ; दस ८ ; पगण १ ; गाँदि )। २ काई, वर्षा-काल में भूमि, काष्ट ब्रादि में ्उत्पन्न होता एक प्रकार का जल-मैल ; ( आचा ; पिंड ; ठा ८—पत ४२६; कप्प )। ३ कर्दम-विशेष, सूत्रम

पंक; (बृह ६; भग ७, ६)। देखो पणय (दे)। °मद्दिया, °मत्तिया स्त्री ['मृत्तिका ] नदी ब्रादि क पूर के खतम होने पर रह जाती कोमल चिकनी मिट्टी; ( जीव : १' ; पराग १ — पत्र २४ ) । पणच्च त्रक [प्र+नृत्] नाचना, नृत्य करना। वक्र— पण्चमाणः ( णाया १, ५—पत्र १३३ ; सुपा ४७२), स्री— णी; (सुपा २४२)। पणच्चण न [ प्रनर्तन ] नृत्य, नाच ; ( सुपा ११४ )। पणिचिअ वि [ प्रनृत्तित ] नाचा हुन्रा, जिसका नाच, हुन्रा हो वह ; ( णाया १, १—पत २४ )। पणि चित्रअ वि [ प्रनृत्त ] नाचा हुत्रा ; " ग्रन्नया रायपुर-थ्रो पणच्चिया देवदत्ता " ( महा ; कुप्र १० )। पणिच्चअ वि [ प्रनितित ] नवाया हुन्ना ; ( भवि )। पणद्व वि [ प्रनष्ट ] प्रकर्प से नारा को प्राप्त ; ( सूत्र १, १, २ ; से ७, ८ ; सुर २, २४७ ; ३, ६६ ; भवि ; उव )। पणद वि [ प्रणद ] परिगत ; ( ग्रौप )। पणपण्ण देखो पणपन्न ; ( कप्प १४७ टि )। पणपण्णइम देखो पणपत्नइम : ( कप्प १७४ हि; पि २७३)। पणपन्न स्त्रीन [दे पञ्चपञ्चाशत् ] पचपन, प्रचास श्रीर पाँच ; (हे २, १७४ ; कप्प ; सम ७२ ; कम्म ४, १४ ; , ४४ ; ति ४ ) । पंणपन्नइम वि [दे पञ्चपञ्चाश ] पचपनवाँ, ४४वाँ ; (कप)। पणपन्निय देखो पणवन्निय ; (इक् )। पणम सक [प्र+नम्] प्रकाम करना, नमन करना। पणमइ, पणमए ; (स ३४४ ; भग )। वक्त-पणमंत ; ( सण )। कतकृ—पणिमिज्जंत; ( सुपा << )। संकृ—-पणिमञ्ज, पणिमञ्जण, पणिमञ्जणं, पणिमञ्जा, पणिमञ्जुः ( श्रिभिं ११८ ; प्रारू ; पि ५६० ; भग ; काल )। पणमण न [ भणमन ] प्रणामं, नमस्कार ; ( उन ; सुपा २७; ५६१)। पणिमअ देखो पणम । पणिमञ वि [ प्रणत ] १ नमा हुग्रा ; ( भग ; ग्रीप )। २ जिसने नमने का प्रारम्भ किया हो वह ; (णाया १, १--पत्त ४)। ३ जिसको नमन किया गया हो वह: "पणमिस्रो अलेण राया " (स ७३०)। पणिमञ वि [ प्रणिमत ] नमाया हुआ ; ( भवि )

पणिसर वि [ प्रणाप ] प्रणाम करने वाला, नमने वाला ; ( कुमा ; कुप्र ३,४० ; सण )। पणय सक [प्र+णी] १ स्नेह करना, प्रेम करना। २ प्रार्थना करना । वकु —पणअंत ; (से २, ६)। पणय वि [ प्रणत ] १ जिसको प्रणाम किया गया हो वह ; ् " नरनाहपणयपयकमलं " ( सुपा २४० )। २ जिसने नमस्कार किया हो वह ; "पण्यपडिवक्खं " (सुर १, ११२; सुर्पा ३६१)। ३ प्राप्त ; (सूत्र १,४,१)। ४ निम्न, नीचा ; ( जीव ३ ; राय )। पणय पुं [ प्रणय ] १ स्तेह, प्रेम ; ( गाया १, ६ ; महा ; गा २७)। २ प्रार्थना ; (गउड)। °वंत वि [ वित् ] स्नेह वाला, प्रेमो; (उप १३१)। पणय पुं [ दे ] पंक, कर्दम ; ( दे ६, ७ )। पणय पुं [दे पनक] १ शैवाल, सिंवाल, तृगा-विशेष; २ काई, जल-मेल ; ( अ)घं ३४६ )। ३ सूच्म कर्दम ; (पगह १,४)। ्पणयाल वि [ दे पश्चचत्वारिंश ] पैतालीसवाँ, ४५वाँ ; ( पडम ४४, ४६ )। पणयाल े स्त्रीन [दे पञ्चचत्वाशिशत् ] पैतालीस, पणयालीस ) चालीस और पाँच, ४५; (सम ६६; कम्म, २, २७ ; ति ३ ; भग ; सम ६८ ; द्र्योप ; पि ४४५ )। पणव देखो पणम । पण्यह ; (भवि )। पण्यह ; (हे २, १६५ ) । वक्त--पणवंत ; (भवि )। पणव पुं [पणव ] पटह, .ढोल, वाद्य-विशेष ; ( क्रोप ; कप्प; अंत )। पणवणिय देखो पणवन्निय ; ( श्रीप )। पणवण्ण रेदेखो पणपन्न ; ( पि २६१ ; २७३ ; भग ; पणवन्न हे २, १५४ टि )। पणवन्तिय पुं [ पणपन्तिक ] व्यन्तर देवों की एक जाति ; (पगह् १, ४)। पणविय देखो पणिमय=प्रणत ; ( भवि )। पणस पुं [पनस ] इन-विशेष, क्ट्रहत : (पि २०५; नाट--मुच्छ २१८)। पणाम सक [ अर्पय् ] ऋर्पण करना, देने के लिए उपस्थित करना। पणासइ; (हे ४, ३६), "वृदियो य पणयाण कल्लाणाई पणामइ " ( सुपा ३६३ )। पणाम सक [प्रननमय्] नमाना । पणामेइ ; (महा)। पणाम पुं [ प्रणाम ] नमस्कार, नमन ; ( दे ७, ६ ; भवि)।

पणासणिआ स्त्री [ दे ] स्त्री-विषयक प्रणय; ( दे ६, ३० )। पणामय वि [ अर्पक ] देने वाला; ( स्त्र १, २,२ )। पणासिअ व [ अर्पित ] समर्पित, देने के लिए धरा हुआ ; (पाद्र्य ; कुमा )। " अपगामियंपि गहित्रं कुमुमयरेग महमासलच्छीए मुहं " (हेका ५० )। पणामिअ वि [ प्रणमित ] नमाया हुआ ; (से ४, ३१ ; गा २२ )। पणामिअ वि [ प्रणामित ] नत, नमा हुआ ; " पणामिया सायरं " (स ३१६)। पणायक ) वि [ प्रणायक ] ले जाने वाला ; " निन्दागा-पणायम 🕽 गमगासम्मप्पगायकाई " ( पगह २, १ ; पगह २, १ टी ; वव १ ) । पणाल पुं [ प्रणाल ] मोरी, पानी त्रादि जाने का रास्ता ; (से १३, ४४; उर १, ५; ६)। पणालिआ स्त्री [ प्रणालिका ] १ परम्परा ; ( सुझ १, १३)। २ पानी जाने का रास्ता ; ( कुमा )। 👵 पणाली स्त्री [प्रणाली] मोरी, पानी जाने का रास्ता; (गउड)। पणाली ह्यी [प्रनाली ],शरीर-प्रमाग लम्बी लाटी ; (पगह १, ३ —पत्र ५४)। पणास सक [प्र+नाशय्] विनाश करना। पणासेइ, पणासए ; ( महा ) । पणास पुं [ प्रणाश ] विनाश, उच्छेदन ; ( आवम ) । पणासण वि [ प्रणाशन ] विनाश करने वाला ; " सन्वपा-वर्षणासणों " (पडि; कप्प)। स्त्री—"णी; (श्रा ४६)। पणास्तिय वि [ प्रणाशित ] जिसका विनाश किया गया हो वह'; (कप्प; भवि)। पंणिअ वि [ दे ] प्रकट, व्यक्त ; ( दे ६, ७.) । पणिअ न [ पणित ] १ वेचने योग्य वस्तु ; ( दे १, ७४ ; ६, ७; गाया १, १)। २ व्यवहार, लेन-देन, कय-विकय; (भग १५; गाया १, ३—पत ६५) । ३ शर्त, होड़, एक त्ररह का ज्ञा; ( भास ६२ )। भूमि, भूमी ह्वी [ °भूमि, °भूमी ] १ अनार्य देश-विशेष, जहां भगवान् महावीर ने एक चौमासा विताया था ; ( राज : कप्प )। २ विकय वस्तु रखने का स्थान ; (भग १६)। **ँसाला** स्त्री [ °शाला ] हाट, दुकान ;े ( वृह २ ; निचूः

```
पणिअ न [पण्य] विक्रेय वस्तु ; (सुपा २७४ ; ब्रोप ;
 अाचा )।°गिह, 'घर न [ °गृह ] दुकान, हाट ; (निचू
 १२ ; य्राचा २, २, २ )। <sup>°</sup>साला स्नी [°शाला] <sup>°</sup>हाट;
( दुकान; ( ब्राचा )। ाचण पुं [ ापण ] दुकान, हाट ;
  (आचा)।
पणिअ वि [प्रणीत] सुन्दर, मनोहर। भूमि स्री
  [ भूमि ] मनोज्ञ भि ; ( भग १४ )।
पणिआ स्त्री [दें] करोटिका, सिरकी हड्डो ; (दे ५, ५)।
पणिंदि ) वि [पञ्चेन्द्रिय ] त्वक्, जीभ, नाक, ग्राँख ग्रौर
पिंदिय न कान इन पाँचों इन्द्रियों वाला प्राणी ; (काम २ ;
  8, 90; 95; 98)1
पणिधाण देखो पडिहाण; ( अभि १८६; नाट-विक
  ७२ )।
पणिधि पुंस्री [प्रणिधि] माया, छल; ''पुणो पुणो पणिधि ( ?
 धी )ए हरिता उनहमे जगां '' (सम ५०')। देखो पणिहि ।
पणियत्थ वि [ प्रणिवसित ] पहना हुआ ; ( अरोप )।
पणिलिअ वि दि े हत, मारा हुंब्रा ; ( षड् )।
苑 णिवइअ वि [ प्रंणिपतित ] नत, नमा हुया ; "पणित्र-
  इयवच्छला ए देवां खुप्पिया ! उत्तमपुरिसा " ( ए। या ' १,
  १६—पत २१६; स ११; उप ७६८ टी )।
पणिवय सर्क [प्रणि + पत् ] नमन करना, वन्दन करना ।
  पिणवयामि ; ( कप्प ; सार्ध ६१ )।
.पणिवाय पुं [ प्रणिपात ] वन्दन, नमस्कार ; ( सुर ४,
 ≀६ ≒; सुपा २ ≒; २२२; महा )।
पणिहासक [प्रणि⊹धाः] १ एकात्र चिन्तन करना,
  ध्यान करना। २ अपेक्ता करना। ३ अभिलाषा करना।
  ४ चेष्टा करना, प्रयत्न करना । संक् -पणिहाय ; ( णाया
  १, १० ; भग १४ )।
पणिहाण न प्रिणिधान ] १ एकांत्र ध्यान, मनो-नियोग,
  अप्रवधानः; (उत्त १६, १४; सं⊏७ः; प्रामा )। े२
  प्रयोग, व्यापार, चेब्टा ; तिविहे पिणहाणे पगणते ; तं
  जहा --- मणपणिहाणे, वयपणिहाणे, कायपणिहाणे'' ( ठा ३, १;
  ४, १; भग १८; ` उवा )। ३ अभिलाप, कामना;
  " संकाथाणाणि सन्त्राणि वज्जेज्जा पणिहाणवं " ( उत्त १६,
   १४)।
 पणिहाय देखो पणिहा ।
```

पणिहि पुंस्ती [ प्रणिधि ] १ एकाग्रता, अवधान ; ( पण्ह २,

४)। २ कामना, अभिलाप; (स प्र°)।

```
चर पुरुष, दूतं ; (पगह १, ३ ; पात्र ; सुर ३, ४ ; सुपा
 ४६२ )। ४ चेष्टा, न्यापार ; ( दसनि १ )। ४ माया, कपट;
 ( आव ४ )। ६ व्यवस्थापन ; ( राज )।
पणिहिय वि [प्रणिहित ] १ प्रयुक्त, व्याप्टत ; ( दसनि
 ८)। २ व्यवस्थित ; ( आव ४)।
पणीय वि [ प्रणीत ] १ निर्मित, कृत, रचित ; " वहसेसिय
 पणीयं" ( विसे २५०७; सुर १२, ६२; सुपा २८;
 १६७) । २ स्निग्ध, घृत ब्रादि रनेह की प्रचुरता
 वाला ; " विभूसा इत्थीसंसम्मी पणीयरसंभोयण " ( दंसे ८,
१४७; उत्त १६, ७; ब्रोघ १४० मा; ब्रोप; वृह्ध)।
  ३ निरूपित, प्ररूपित, ग्राख्यात ; ( ग्रायु ; ग्राव ३ )। ४
 मनोज्ञ, सुन्दर ; (भग ४,४)। १ सम्यग् ब्राचिरितः
 (सूत्र १, ११)।
पणुल देखो पणोलु । वक्त -पणुले माणं ; ( वि २२४)।
पणुह्यिअ देखो पणोह्यिअ ; (पात्र ; सुपा २४ ; प्रास्
 1 ( 339
पणुवीस स्त्रीन [ पञ्चविंशति ] संख्या-विशेष, पचीस, बीस
 श्रीर पाँच ; २ जिनकी संख्या पचीस हों वे ; (स १०६ ;
 पि १०४; २७३)।
पणुवीसइम वि [ पञ्चिविंशतितम ] पच्चीसवाँ, २५ वाँ ;
 (विसे ३१२०)।
पणोह्न सक [प्र⊹णुद् ] १ प्रेरणा करना। २ फेंकना।
 ३ नाश करना। पर्णाल्लाइ; (प्राप्र)। "पायाई
 कम्माई पणोल्लयामी " ( उत्त १२, ४० )। क्वंक्र—
 पणोहिलक्कामाण ; ( साम १, १; पगह १; ३ )।
 संकृ —पणोह्य ; ( स्त्र १, ८ )।
पणोल्लण न [ प्रणोदन ] प्रेरणा ; ( ठा = ; उप प्र ३४१)।
पणोल्लय वि [ प्रणोदक ] प्रेरक ; ( श्राचा )।
पणो हि वि प्रणोदिन् ] १ प्रेरणा करने वाला ; २ पुं.
 प्राजन दगड, वैल इत्यादि हाँकने की लकड़ी; ( पगह १, ३-
 पत १४)।
पणोहिला वि पणोदित ] प्रेरित ; ( ग्रीप ; पि २४४ )।
पण्ण वि [ प्रज्ञ ] जानकार, दत्त, निपुण ; ( उत १, ५ ;
 सूत्र '१, ६)।
पण्ण वि [ प्राञ्च ] १ प्रज्ञा वाला, बुद्धिमान्, दच ; ( हे १,
 १६ : उप ६२३ )। २ वि प्राज्ञ संवन्धी ; (स्य २, १)।
पण्ण न [ पर्ण ] पत्न, पत्ती ; ( इ.मा )।
प्रणा देखो पणिअ=पग्य ; ( नाटं )।
```

पण्ण स्त्रीन [दे] पचास, ४०। स्त्री— "णणा ; (षड्)। पर्णण देखो पंच, पण ; (:पि २७३ ; ४४० ; ४४१)। °रस ति व [°द्शन्] पनरह, १५; (सम २६; उवा )। °रसम वि [°दशा] पनरहवाँ ; ( उवा ) °रसी स्त्री विशा ] । पनरहवीँ ; र तिथि-विशेष ; (पि २७३;कप)। °रह देखो 'रस; (प्राप्त)। 'रह वि [ °दश ] पनरहवाँ, १४ वाँ ; ( प्राप्त ) । देखो पन्न=पंच । पण्ण वि पार्ण | पर्ण-संबन्धी, पती से संबन्ध रखने वाला ; (राज)। पण्ण देखो पण्णा । 'य वि [ वत् ] प्रज्ञा वाला, प्राज्ञ ; (उप ६१२ टी)। पण्णई स्त्री [ परनगा ] भगवान् धर्मनाय की शासन-देवी ; (पव २७)। पण्णग पुं [पन्नग] सर्प, साँप; (उप ७२८ टी)। ासन पुं [ शरान ] गहड पत्ती; (पिंग)। देखी पन्नय । दुर्गन्थी तिल'; ( राज )। पण्णहि स्त्री [पञ्चषि] पेंसर, सार ब्रौर पाँच, ६४; (कप्प)। पण्णत्त वि [ प्रज्ञस ] निरूपित, उपदिष्ट, कथित ; ( ब्रोप; उवा ; ठा ३, १ ; ४, १ ; २ ; विपा १, १ ; प्रास् १२१)। २ प्रणोत, रचित : ( अवम ; चं २० : भग ११, ११ ; ञ्जीपः ) । 🕡 पण्णित्त स्त्री [ प्रज्ञाति ] १ विद्यादेवी-विशेष ; (जं १ )। २ जैन त्रागम-प्रनथ विरोष, सूर्यप्रज्ञित त्रादि उपांग-प्रनय; ( ठा २, १, ४, १)। ३ विद्या-विशेष; (श्राचू १)। ४ प्ररूपण, प्रतिपादन ; ( उत्रा ; वत्र ३ ) । ृध्वेचणी स्त्री ि क्षेपणी ] कथा का एक भेद ; ( ठा ४, २ )। पक्खे-वणी स्त्री [ प्रक्षेपणी ] कथा का एक भेद ; ( राज )। पण्णपण्णिय पुं [ पण्णपणि ] व्यन्तर देवों की एक जाति; (इक)। पण्णय देखो पण्णा ; ( से ४, ४ )। पण्णव सक [ प्र+ज्ञापय् ]. प्ररूपण करना, उपदेश करना, प्रतिपादन करना । पराणवेद, पराणवेति ; ( उवा ; भग )। वक्र-पण्णत्रयंत, पण्णवेमाण ; (भग ; पि ४११)। कृ—पण्णवणिज्जः; ( द ७ )। पण्णवग वि [प्रज्ञापक] प्ररूपक, प्रतिपादक ; ( विसे **५४६)।** 

पण्णचण न [ प्रज्ञापन ] १ प्रह्मण, प्रतिपादन ; २ सास्त्र, 🕒 सिद्धान्त ; ( विसे ८६% )। पण्णवणा स्त्री प्रज्ञापना ] १ अप्रह्मणा, प्रतिपाद्न ;; ( लाया १, ६ ; उवा )। २ एक जेन आगम-प्रन्य, प्रज्ञा-पना सृत ; (भग)। पण्णवणिज्ज देखं। पण्णव । पण्णवणी स्त्री [ प्रज्ञापनी ] भाषा-विशेष, अर्थ-वेश्वक भाषा ; ( भग १०, ३ )। पण्णवण्ण स्रीन [ दे, पञ्चपञ्चारात् ] पचपन, पूर्वास ग्रीरः पाँच ; (दं ६, २७; पड्)। पण्णवय देखो पण्णवग ; ( विसे ४४७ )। पण्णवयंत द्खा पण्णव । पण्णविय वि | प्रज्ञापित | प्रतिपादित, प्रहिपत ; ( अणु ; उत्त २६ )। पण्णवेत्तु वि [प्रज्ञापियतु] प्रतिपादक, प्रहपण करने वाला ; ( रा ७ )। पण्णवेसाण द्वं। पण्णव । पण्णासक [प्र⊹ज्ञा] १ प्रकर्पसे जानना। तरह जानना । .. कर्म-पगणायंति ; (भग )। पण्णा देखा पण्ण( दे ) i पण्णा स्त्री [ प्रज्ञा ] १ वृद्धि, मति ; ( उप १४४ ; ७२८ टो ; निवृ १ )। २ ज्ञान ; (सूय १, १२)। °परिसह, °परीसह पुं [ °परिपह, °परीपह ] १ बुद्धि का गर्व न करना ; २ बुद्धि के अभाव में खेद न करना ; (भग ह, प्तः , पव प्रदे )। °सम्र पुं [ °मद ] बुद्धि का अभिमान ; (सूय १, १३)। °यंत् वि [°यत्] ज्ञानवान्; (राज)। पण्णांड देखो पन्नाड । पगणाडइ ; ( दे ६, २६ )। पण्णाण न [ प्रज्ञान ] १ प्रक्रप्ट ज्ञान ; २ सम्यग् ज्ञान ; (सम ४९)। ३ त्रागम, शास्त्र ; ( त्राचा )। [ वत्] १ ज्ञानशन् ; २ शास्त्र-ज्ञ ; ( ग्राचा )। पण्णाराह ( अप ) ति. व. [ पञ्चदशन् ] पनरह ; (पिंग) पण्णाचीसा सी [ पञ्चिचिंशति ] पचीस, बीस और पाँच ; (षड्)। ,<mark>र्पण्णास्त</mark> स्त्रीन [**दे. पञ्चाशत्** ] पचास, ५० ; (दे ६, २७ ; षड्; पि २७३; ४४४; कुमा )ः। देखो पत्नास । पण्णुचीस देखा पणुचीस : (स १४६)।

पण्ह पुस्ती [ प्रश्न ] प्रश्न, प्रच्छा ; ( हे १, ३४; कुमा )। स्त्री— °ण्हा ; ( हे १, ३५ )। °वाहण न [ °वाहन ] जैन मुनि-गण का एक कुल ; (ती ३८)। "ाचागरण न 🥻 °व्याकरण 🕽 ग्यारहवाँ जैन अंग प्रन्थ ; ( पगह २, ४ ; ठा १०; विपा १, १; सम १)। देखो पसिण। पण्हअ त्रक [ प्र + स्तु ] भरना, टपकना । " एको पगहत्रक्ष थणो " ( गा ४०६; ४६२ अ )। पण्हः । पुं [दे प्रस्तव ] १ स्तन-धारा, स्तन से दूध का पण्हव रिक्ता; (दे ६,३; पि २३१; राजः; अत ्ष ; षड् ) । २ भरन, टपकना ; "दिद्विपरहव—" ( पिंड ४८७ )। पण्हव पुं [ पहुनव ] १ अनार्य देश-विशेष ; २ वि. उस देश-का निवासी ; ( पगह १, १---पल १४ )। पण्हवण न [ प्रस्तवन ] च्रारण, भरना ; ( विपा १, २ )। पण्हविभ देखों पण्हुअ ; ( दे ६, २५ )। पण्हा देखो पण्ह। पण्डि पुंस्री [पाष्णि] फीली का अंक्षीभाग, गुल्फ का नीच-र्जा हिस्सा ; ( पगह १, ३ ; दे ७, ६२ )। ¨ .पींग्ह्या स्त्री प्रक्षिका ] एड़ी, गुल्फ का ब्रधीभाग ; "म-लित् परिहयात्रो चरणे वित्थारिकण वाहिरत्रो" ( चेइय ४८६ )। पण्हुअ वि [ प्रस्तुत ] १ चरित, भरा हुत्रा ; २ जिसने भ-रने का प्रारम्भ किया हो वह ; "पगहुयपयोहरात्र्यो" (पउम ue, २० ; हि. रं, पर )। पण्हुद्दर वि [प्रस्तोतः ] भरने वाला ; "हत्थप्संसेगा जरग्गवीवि पग्हब्रइ दोहब्रगुणेगा। अवलोद्यापगहुड्रिं पुत्तस्र पुगणेहिँ पाविहिसि" ( गा ४६२ )। पण्होत्तर न [प्रश्लोत्तर ] सवाल-जवाव ; (सुर १६, ४१ ; कप्पू )। पत्यु देखो पय्यु ; (राज)। पतार सक [प्र+तारय्] ठाना । एंक्-पतारिअ ; ( ग्र-भि १७१)। 🎢 पतारग वि [ प्रतारक ] वब्चक, ठग ; ( धर्मेसं १४७ )। पतिण्ण ) वि [ प्रतीर्ण ] पार पहुँ चा हुआ, निस्तीर्ण ; पतिन्न ) (राज ; पगह २, १—पत्र ६६ )। पत्पण ) न [ प्रतुन्न ] वल्कल का बना हुआ वस ; ( आ पतुन्न 🕽 चा २, ४, १, ६) । 👵 📑 👵 👵

पतेरस 👔 वि िप्रत्रयोदश े प्रकृष्ट तेरहवाँ। वास न िव-

पतेलस र्प न प्रकृष्ट तेरहवाँ वर्ष ; र प्रकृत तेरहवाँ वर्ष ;

३ प्रस्थित तेरहवाँ वर्ष; ( ब्राचा )। पत्त वि [ प्राप्त ] मिला हुत्रा, पाया हुत्रा ; ( कृप्प ; सुर ४, ७०; सुपा ३१७; जी ४४; दं ४६; प्रासू ३१; १६२; १८२; गा २४१ )। °काल, ँयाल न [ °काल ] १ चैसे-विशेष ; (राज)। २ वि. श्रवसरोचित ; (स ४६०)। पत्त न [ पत्र ] १ पत्ती, दल, पर्ण ; ( कप्प ; सुर १, ७२ ; जी १० ; प्रास् ६२ )। २ पत्त, पंख पाँख; ( गाया १, १ — पत्त २४)। ३ जिस पर लिखा जाता है वह, कागज, पन्ना; (स ६२; सुर १, ७२; हे २, १७३) । °च्छेज्ज न [ °च्छेद्य ] कला-विशेष ; ( श्रीप ; स ६४ ) । °मंत वि [ बत् ] पत्र वाला ; ( णाया १, १ )। °रह पुं िरथ ] पन्नी ; (पात्र )। °लेहा स्त्री [°लेखा ] चन्दनादि से पत के बाक़ित वाली रचना-विशेष, भूषा का एक प्रकार ; ( अ्रजि २८) । °वल्ली स्त्री [°वल्ली] १ पतः वाली लता ; र मुँह पर चन्दन ग्रादि से की जाती पत-श्रेणी-तुल्य रचना ; (कुप्र ३६४) । °विंट न [ °वृन्त ] पत का बन्धन ; (पि १३) । °विंदिय वि [°वृन्तक, °वृन्तीय] लो-न्द्रिय जन्तु-विशेष, पत्र वन्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का त्रीन्द्रिय जन्तु ; (पराण १ —पत्र ४१) । °विच्छुय पुं [°वृश्चि-क ] जीव-विशेष, एक .तरह का बृक्षिक, चतुरिन्द्रिय जीवों की एक जाति; (जीव १)। °वेंट देखो °विंट; (पि १३)। <sup>°</sup>सगडिआ स्त्री ः [°शकटिका ] पत्तों से भरी हुई गाड़ी ; (भग)। "समिख वि ["समृद्ध] प्रभू-त पत्ती वाला ; (पात्र )। °हार पुं [ ेहार ] त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( पगण- १ ---पत्त-४४ ; उत्त-३६, १३८-)। ाहार पुं [ ाहार ] पत्ती पर निर्वाह करने वाला वानप्रस्थ ; ( ग्रौप )। पत्त न [पात्र ] १ भाजन ; (कुमा ; प्रासु:३६ ) । २ ब्रा-धार, ब्राष्ट्रय, स्थान ; (कुमा) । ३ दान देन योग्य गुणी लोक; ( उप ६४= टी ; महा )। ४ लगातार वत्तीस उपवास ; (सं-वोध १८)। "विध पुं [ विन्ध ] पालों को बाँधने का कप-ड़ा; ( ब्रोघ ६६८)। देखो पाय = पात। पत्त वि [ प्रात्त ] प्रसारित ; ( कप्प )। । पत्तइअ वि [ प्रत्ययित ] विश्वस्त ; ( भग ) । पत्तइअ वि [ पत्रिकत ] १ अल्प पत्न वाला : २ कुत्सित पत वाला; ( साया १, ७-पत ११६ )। पत्तउर पुं िदे ] वनस्पतिं-विशेष, एकं जात का गाछ ; ( प-गण १ -- पत्र ३१)।

```
्र पत्तद्व वि [ दें प्राप्तार्थ ] १ वहु-शिक्तित, विद्वान, य्रति कु-
     शल ; ( दे ६, ६८ ; सुर १, ८१ ; सुपा ी २६ ; भग
     १४, १;पात्र )। २ समर्थ; (जीवस २८४)।
   पत्तिष्ठ वि दि ] सुन्दर, मनोहर ; (दे ६, ६ ८)।
   पत्तण देखो पट्टण ; ( राज )।
   पत्तण न दि पतत्रण ] १ इधु-फलक, वार्ण का फल ; २
     पुंख, वाण का मूल भाग ; (दे ६, ६४ ; गा १००० )।
   पत्तणा स्त्री दि पत्त्रणा ] १ -- २ ऊपर देखो ; ( गउड ; से
     १५, ७३ )। ३ पुंख में की जाती रचना-विशेष ; ( से ७,
     ५२)।
   पत्तणा स्त्री [प्रापणा ] प्राप्ति ; (पंचू ४)।
   पत्तपसाइआ स्त्री [दे] पत्तिय्रों की एक तरह की पगड़ी,
     जिसे भील लोग पहनते हैं ; (दे ६, २)।
    पत्तिपसालस न [दे] अपर देखां; (दे ६,२)।
    पत्तय न [ पत्रक ] एक प्रकार का गेय; (ठा ४,४)।
   पत्तय देखो पत्त ; ( महा )।
   पत्तरक न [दे प्रतरक ] आभूषण-विशेष ; (पण्ह २,
     ५--पत १४६ )।
   पत्तल वि दि ] १ तीवण, तेज ; (दे ६, १४),
        "नयणाइं समाणियपत्तलाइं पर्पुरिसजीवहरणाइं ।
        श्रसियसियाइं व मुद्धे खग्गा इव कं न मारंति ?"
     ( वज्जा ६० )। २ पतला, ऋश; ( दे ६, १४; वज्जा ४६ )।
   पत्तल वि [ पत्रल ] १ पत्र-सम्बद्ध, बहुत पत्ती वाला ; ( पा-
     त्र ; से १, ६२ ; सा ४३२ ; ६३४ ; दे ६, १४ )। २
    पद्म वाला : ( श्रीप ; जं २ )।
   पत्तळ न [ पत्र ] पत्ती, पर्ण ; ( हे २, १७३ ; प्रामा ;
     सण; हे ४, ३८७ )।
   पत्तरुण न [ पत्ररुन ] पत्त-समृद्ध होना, पत-बहुल होना ;
    "वाउलियापरिसोसणकुडगपत्तलणसुलहसंकेया" (गा ६२६)।
   पत्तली स्त्री [दे] कर-विशेष, एक प्रकार का राज-देय ; "गि-
     गहह तद्दे सपत्त लिं भात्ति" ( सुपा ४६३ )।
   पत्ताण सक [दे] पताना, मिटाना। "पुच्छड अन्नु कोवि जो
     जागाइ सो तुम्हह विवास पत्तागाइ " ( भवि ),
                                              पत्ताग्रहि;
     (भवि)।
   पत्तामोड पुन [ आमोटपंत्र ] तोड़ा हुआ पत्त ; " दुब्से य
     कुसे य पत्तामोडं च गेगहइ " ( अंत: १.१ ) । :
```

```
पत्तिस्त्री [ प्राप्ति ] लाभ ; ( दे १, ४२ ; उप २२६ ; चेई-
 य ८६४ )।
पत्ति पं [ पत्ति ] १ सना-विशेष जिसमें एक रथ, एक हाथी,
 तीन घोड़ और पाँच पैदल हों : २ पैदल चलने वाली सर्ने
 (उप ७२८ टी )।
        ) सक प्रिति + इ ] १ जानना । २ विश्वास कर-
पत्तिअ र् ना । ३ ग्राश्रय करना । पतिग्रइ, पतियंति, पतिग्र-
 सि, पत्तित्रामि ; ( सं १३, ४४ ; पि ४८७ ; सं ११, ६० ;
 भग )। पतिएजा, पतिय्र, पतिहि, पतिमु ; ( राय ; गा
  २१६ ; ६६६ ; पि ४८७ )। वक्--पत्तिअंत, पत्तिय-
 माण; (गा २१६,६७८; श्राचा २,२, २,१०)।
 संक् --पडियच्च, पत्तियाइता ; ( स्य १, ६, २७; उत
  ₹8, 9)1
पत्तिअ वि [ पन्नित ] रांजात-पत्न, जिसमें पत्न उत्पन्न हुए हों
  वह ; (ंगाया १, ७ ; ११ -पत १७१)।
पत्तिअ वि [ प्रतीति, प्रत्ययित ] प्रतीति वाला, विश्वंस्त :
  (ठा ६--पत ३४४; कप्प; कस)।
पत्तिअ न [ प्रीतिक ] प्रीति, स्नेह ; ( ठा ४, ३ ह) हा
  ६--पल ३१४ )।
पत्तिअ पुंन [ प्रत्यय ] प्रत्यय, विश्वास ; ( ठा ४, ३---पत्र
  २३ ४ ; धर्म २ )।
पत्तिअ न [ पत्रिक ] मरकत-पत्न ; (कण्प )।
पत्तिआ स्त्री [ पत्रिका ] पत्न, पर्ण, पत्ती ; ( कुमा )।
पत्तिआअ देखां पत्तिअ=प्रति + इ । पत्तिमाम्र ; ( प्राकृ
  ७५ ), पतियायंति; ( पि ४८७ )।
पत्तिआच सक [प्रति + आयय् ] विखास कराना,
  प्रतीति कराना। पत्तित्रावेदः, (भास २३)।
पत्तिग देखो पत्तिअ=प्रीतिक ; (पंचा ७, १०)।
पत्तिज्ञ देखो पत्तिअ=प्रति + इ । पत्तिज्जिसि, पत्तिज्जामि;
  (पि ४८७)।
पत्तिज्जाय देखो पत्तिआव । पत्तिजावह ; ( सुपा ३०२ ), १
 ,पत्तिज्ञावेमि 🕫 (, धर्मवि १३४ ) 📗
पत्तिसमिद्ध वि [दे] तीच्य ; (दे ६, १४)।
पत्ती स्त्री [दे ] पत्तों की वनी हुई एक तरह की पगड़ी जिसे
 भील लोग सिर पर पहनते हैं ; ( दे ६, २ )।
पत्ती स्त्री [ पत्नी ] स्त्री, भार्याः ( उप पृ १६३ ; आप
 ६६; महाः; पात्रः) । ः
```

पत्ती स्त्री [पात्री] भाजन, पातः; (डप ६२२ ; महाः; धर्मवि १२६)। पत्तं देखोः पाव=प्र+ ब्राप्त 🐃 💠 🦠 पर्रेतिवंगद ( शो ) वि [ प्रत्युपगंत ] १ सामने गया हुआ ; २ वापिस गया हुआ ; (नाट-विक २३)। पत्तेअ ] न [ प्रत्येक ] १ हरएक, एक एकं; (हे ३, पत्तेंग हैं १०; 'कुमा; निचृ १; पि ३४६) । रे एक की तरफ, एक के सामने ; "पतियं पत्तेयं वर्षासंडपरि-क्षितात्रो" (जीव ३)। ३ न. कर्म-विशेष जिसके उदय से एक जीव का एक अलग शरीर होता है; "पतेयतण पते-उदएगं" ( कम्म १, ४० )। ४ पृथम् पृथम्, यलग यलमः (कस्म १, ४०)। ४ पुं, वह जीव जिसका शरीर अलग हो, एक स्वतंत्र शरीर वाला जीव; "साहारणपतेत्रा वणस्सइ-जीवा दुहा सुए भिष्या" ( जी न )। "णाम न [ नामन् ] देखो ऊपर का ३रा ब्रर्थ; (राज)। **ँनिगोयय**ं पुं ्[ंनिगोदक ] जीव-विशेष ; (कम्म ४, ८२)। <sup>°</sup>बुंद्ध पुं [ वुद्ध ] अनित्यतादि भावना के कारणभ्त किसी एक चैस्तु से परमार्थ का ज्ञान जिसको उत्पन्न हुमा हो ऐसा जैन मुनि ; ( महा; नव ४३ )। <sup>°</sup>बुद्धसिद्ध पुं [ <sup>°</sup>बुद्ध-सिद्ध ] प्रत्येकबुद होकर मुक्तिंको प्राप्त जीव ; (धर्म २)। °रस वि [ °रस ] विभिन्न रस वाला ; ( ठा ४, ४, )। "सरीर वि | "शारीर ] १ विभिन्न शरीर वाला ; "पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंघाया" ( पंच ३ )। २ न. कर्म-विशेष जिसके उदय से एकं जीव का एक विभिन्न शरीर होता है; (पण्ह १, १)। "क्सरीरनाम न [ शरीरनामन ] वही पर्वोक्त अर्थ ; (सम ६७)। पत्थ सक [ प्र + अर्थयू ] १ प्रार्थना करना । र श्रिमिलांषा करना । ३ अटकाना, रोकना । पत्थेइ, पत्थेति ; ( उत्र ; ब्रोप ) । कर्म--पिरथज्जिस ; ( महा ) । वक्र--पत्थंत, पिर्थंत, पत्थेअमाण ; ( नाट-मालिव २६ ; सुपा रिरं १३ ; प्रासू १२० ), "कामे पत्थेमाणा अकामा जैति, दुगाइं" ( उप ३४७ टी ) । कवक —पत्थिज्जंत, पत्थि-उज्जमाण ; (गा ४००; सुर १, २०; से ३,३३; कप्प )। कृ—पत्थ, पत्थणिज्ज, पत्थेयव्च ; ( सुपा ३७० ; सुर १, ११६ ; सुपा १४८ ; पंगह २,४) 🗓 पत्थ पुं [ पार्थ ] १ ब्रार्जुन, मध्यम पागडन ; ( स ६१२ ; वेगी १२६; कुमा) ! २ पाञ्चाल देश के एक राजा का

नाम ; ( पलम ३७, ८ ) 1 ३ भिह्लपुर नगर का एक राजा ; ( सुपा. ६२६ )। पत्थ पुं [प्रार्थ] १ प्रार्थन, प्रार्थना ; (राय) । २ दो दिन का उपवास ; ( संबोध ६८ ) । पत्थ देखो पच्छ=पथ्य ; ( गा =१४ ; पडम १७, ६४ ; ्गज )। पत्थ देखो पत्थ=प्र + अर्थम् । पन्थ पुं [ प्रस्थ ] १ कुडव का एक परिमागा; ( बृह ३; जीवस ंदद ; तंदु २६ ) । २ सेतिका, एक कुडव का परिमाण ; ( उप पृ ६६ ), "पत्थगा उ जे पुरा त्रासी हीणमाणा उ तेधुणा" (वव १)। पत्थंत देखो परथ=प्र + अर्थय्। पत्थंत देखों पत्था । ं पत्थग देखो पत्थय ; ( राज )। पतथंड पुं प्रस्तर ] १ रचना-विशेष वाला समूहं ; (ठा३,४,--पत्र १७६)। २ भवनों के बीच का अन्त-राल भाग ; (पगण २; सम २४)। पत्थड वि [ प्रस्तृत ] १ विछाया हुआ ; २ फैला हुआं ; (भग ६, ८)। पत्थण न [ प्रार्थन ] प्रार्थना ; ( महा ; भवि ) । पत्थणया ) सी [ प्रार्थना ] १ त्रभिलाषा, वाञ्छा; प्रतथाणा 🔰 ( ब्राव ४ )। २ याचना, माँग;३ विज्ञ-प्ति, निवेदन ; (भग १२, ६ ; सुर १, २ ; सुपा २६६ ; प्रास् २१)-।: पत्थय देखो पत्थ = पध्य ; ( गाया १, १ )। पत्थय वि [ प्रार्थक ] ग्रभिलाषा करने वाला ; ( स्थ्र १, **२**, २, १६ ; स २४३ )। पत्थय देखो पत्थ=प्रस्थ; ( उप १७६ टी; झौप )। पत्थयण न [ पथ्यद्न ] सम्बल, पाथेय, मार्ग में खाने का खुराक; ( गाया १, १४; स १३०; उर ः , ७; सुपा E 28 )1 पत्थर सके [प्र+स्तृ ] १ विछाना । २ फैलाना । संक्र पत्थरेता ; ( कस; ठा ६ )। पत्थर पुं [ प्रस्तर ] पत्थर, पाषाण ; ( ब्रोप ; उन ; पडम १७, २६ ; सिरि ३३२ ), "पत्थरेगाहञ्रो कीवो पत्थरं डक्कुमिच्छई। ं मिगारित्रो सर् पप्प सरुपेतिं विमग्गई'' ( सुर ६, २०७ )। पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात ; (षड्)।

```
पत्थर देखो पत्थार ; ( प्राप्त : संचि २ )।
   पत्थरण न [ प्रस्तरण ] विछोना : "खद्वापत्थरणयं तहा एगं"
    (धर्माव १४७)।
\ पत्थरभिक्छअ न [दे] कोलाहल करना ; (दे ६, ३६ ) l
   पत्थरा स्त्री [ दे ] चरण-घात, लात ; ( दे ६, ८ )।
   पत्थरिअ पुं [दे ] पल्लव ; ( दे ६, २० )।
   परथरिअ वि प्रस्तृत विलाया हुआ ; "पत्थरिशं अत्युगं"
    (पाञ्च)।
   पत्थव देखो पत्थाव ; (ह १, ६८; कुमा ; पडम ४, २१६)।
   पत्थां अक [प्र+स्था ] प्रस्थान करना, प्रवास करना !
    वक्त --पत्थंत ; ( से ३, ४७ )।
   परथाण न [प्रस्थान] प्रयाण, गमन; ( ग्रभि ८१ ; ग्रजि ६ )।
   पत्थार पुं प्रस्तार १ विस्तार ; ( उवर ६६ )। २ तृण-
     वन ; ३ पल्लवादि-निर्मित शय्या ; ४ पिंगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया-
     विशेष ; (प्राप्र )। ४ प्रायश्चित्त की रचना-विशेष ; (ठा
     ६---पत ३७१; कस )। ६ विनाश ; (पिंड ५०१;
     ४११)।
   पत्थारी स्त्री [दे] १ निकर, समूह ; (दे ६, ६९)। २.
     राय्या, विछौना, गुजराती में 'पथारी' ; ( दे ६, ६६ ; पात्र ;
     सुपा ३२० )।
   परधाव सक [प्र+स्तावय] प्रारंभ करना । वक्र-प्रतथा-
     वअंत ; ( हांस्य १२२ )।
    पर्ध्याव पुं [ प्रस्ताव ] १ अवसर ; २ प्रसङ्ग, प्रकरण ;
     ( हे 9, ६८; कुमा ) I
    पत्थिक वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण किया हो वह; (.से
     २, १६; 'सुर ४; १६८)। २ न. प्रस्थान, गति, चाल:
     ( अजि ६ )।
    पिरुथं वि [ प्रार्थित ] १ जिसके पास प्रार्थना की गई हो
     वह ; २ जिस चीज की प्रार्थना की गई हो वह ; ( भग ; सुर.
     ६, १८; १६, ६; उव )।
    परिथा वि दि । शीघ्र, जल्दी करने वाला ; ( दे ६, १० )।
    पत्थिक वि [ प्रार्थिक ] प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला ; ( उव )।
    परिथअ वि [ प्रास्थित ] विशेष ग्रास्था वाला, प्रकृष्ट श्रद्धा
    ्रवाला ; ( उन )।
   पिरिथअ° ) स्त्री दि ] वाँस का बना हुआ भाजन-विशेष :
    पत्थिआ 🔰 ( स्रोध ४७६ )। °पिडग, °पिडय न [ °पि-
       टक ] वाँस का वना हुआ भाजन-विशेष ; ( विपा १,३ )।
    पत्थिद देखो पत्थिअ=प्रस्थित, प्रार्थित ; ( प्राकृ २४ ) ।
```

```
पत्थिव पुं [ पार्थिव ] १ राजा, नेग्श ;( गाया १, १६ ;
 पात्र )। २ वि पृथिवी का विकार: (गज)।
यत्थी स्त्री दि पात्री ] पात, भाजन ; "ग्रंधकरवोगपित्भं व
  माउग्रा मह पदं विलंपंति" (गा २४० म्र )।
धतथीण न दि ] १ स्थूल वस्त्र, मीटा वपड़ा ; २ वि. स्थूल,
  माटा ; (दं ६, ११)।
पत्थुय वि [ प्रस्तुत ] १ प्रकरण-प्राप्त, प्राकरणिकः, ( सुर ३,
  १६६ : महा:) । २ प्राप्त, लब्ध ; ( सूत्र १,४, १,१७ )।
 परश्चर देखां पत्थर=प्र + स्तृ । मंक् --पत्थुरेत्ताः (क्रम) ।
 पत्थेशमाण
 पत्थे त
               देखो पन्ध=प्र + त्रर्थय।
 पत्थेमाण
 पत्थेयव्व
 पत्थोउ वि [ प्रस्तोतृ ] १ प्रस्ताव करने वाला ; २ प्रवर्तक।
  ह्यी-°त्थोई : (पगह १, ३-पत ४२)।
 पथम (पे) देखो पढम ; (पि १६०)।
 पद देखो पय=पद : ( भग ; स्वप्न १४ : हे ४, २७० : प-
  गह २, १; नाट—शकु ५१)।
 पद्भ सक [गम्] जाना, गमन करना। पदग्रहः (हे ४)
  १६२)। पदअंति ; (कुमा)।
 पदंसिअ वि [ प्रदर्शित ] दिखलाया हुआ , वतलाया हुआ ;
  (श्रा३०)।
 पद्विखण वि[प्रदक्षिण] १ जिसने दिन् ग की तरफ से लेकर
  मण्डलाकार भ्रमण किया हो वह ; २ न दिन्तणावर्त भ्रमण ;
   "पदक्किलणीकरअंतो भट्टारं" ( प्रयो ३४ ) । देखो पदाहिण ।
 पदिक्खण सक [ प्रदक्षिणय ] प्रदिचणा करना, दिचण से
  लेकर मण्डलाकार भ्रमण करना । हेक् - पदिष्यलेणेडं ; ( पडम
   ४८, १११ )।
 पदंक्खिणा स्त्री [ प्रदक्षिणा ]:दिचाण को स्रोर से मण्डलाकार
   भ्रमणः ( नाट-चैत ३८ ) ।
 पदण न [ पदन ] प्रत्यायन, प्रतीति कराना ; ( उप ८८३ )।
 पदण ( शौ ) न [ पतन ] गिरना ; ( नाट-मालती ३७ )। रू
 पदम ( शो ) देखो पउम ; ( नाट--मृच्छ १३६ )।
 पद्य देखो पयय=पद्ग, पद्क, पत्ग, पत्ग ; (इक)।
 पद्रिसिय देखो पदंसिय ; ( भिव ) ।
 पदहण न [ प्रदहन ] संताप, गरमी ; ( कुमा )।
 पदाइ वि [ प्रदायिन् ] देने वाला ; ( नाट-विक ८ )।
 पदाण [ प्रदान ] दान, वितरण ; ( श्रीप ; श्रीम ४४ )।
```

पदादि (शौ) पुं [पदाति ] पेदल चलने वाला सैनिक; ( प्रयौ १७ ; नाट-वेगी ६६ )। पदायग वि [प्रदायक ] देने वाला ; ( विसे ३२०० )। प्रदाच देखी पयाचु; (गा ३२६)। पदाहिण वि [ प्रदक्षिण ] प्रकृष्ट दिवांगा, प्रकर्ष से दिवाग दि-शा में स्थित ; ( जीव ३ ) । देखो पदिवखण । पदिकिदि (शो) देखो पडिकिदि; (मा १० ; नाट-विक ·\$9')|' पदित्त देखो पिछत्त ; ( राज )। पदिसं स्त्री [ प्रदिशा ] विदिशा, ईशान ब्रादि कोण ; "तसं-ति पाणा पदिसो दिसासु य" ( अपचा )। पदिस्सा देखो पदेक्ख। पदीव सक [प्र+दीपय] १ जलाना । २ प्रकाशं करेनां । पदीवेसि ; (पि २४४)। वक् --पदीवेत ; (पंडम १०२, 90)1 पदीव देखो पईव=प्रदीप ; ( नाट-- मुच्छ ३० )। पदीविआ स्त्री [ प्रदीपिका ] छोटा दिया ; ( नाट-- मृच्छ ~K9)1. पहेड वि [ प्रद्विष्ट, प्रदुष्ट ] विशेष द्वेष को प्राप्तः ( उत्त ३२ ; पदुब्मेइय न [ पदोद्भे दक्ष ] पद-विभाग और शब्दार्थ मात का पारायण ; (राज)। पद्मियः वि [ प्रदावित, प्रदूत ] असन्त पीड़ितः ( वृह ३ )। पदूस सक ) [ प्र 🕂 द्विष् ] द्वेष करना । पद्संति ; ( पंचा ३, 13年11年 पद्रसणया स्त्री [ प्रद्वेषणा, प्रदूषणा ] द्वेष, मात्सर्य ; ( उप 858 ) 1 पदेक्ख सक [प्र+दूश] प्रकर्ष से देखना । पदेक्खइ ; (भवि)। संकृ—"पदिस्सा य दिस्सा वयमाणा" (भग १८,८ ; पि ३३४ ) । पदेस देखो पएस=प्रदेश ; (भग)। विस पुं प्रद्वेष द्वेष ; ( धर्मसं ६७)। पदेसिअ वि [ प्रदेशित ] प्ररूपित, प्रतिपादित ; ( ग्रांचा )। पदोसं देखो पओस=दे, प्रद्वेष ; ( अंत १३ ; निचृ १ )। पदोस देखो पओस=प्रदोष ; ( राज )। पद्द न [दे] १ प्राम-स्थान ; (दे ६,१)। २ छोट्टा गाँव; (पात्र)। ः पद्द न [ पद्य ] श्लोक, बृत, कान्य ; ( प्राकृ २१ )।

पह स देखा पदेस=प्रद्वेप ; ( सूत्र १, १६, ३ )। ... पद्धइ स्त्री [ पद्धित ] १ मार्ग, रास्ता ; ( सुपा १८६ ) । २ पङ्क्ति, श्रेणी; ( ठा २, ४ )। ३ परिपाटी, कम; ( ब्रातम )। ४ प्रकिया, प्रकरण ; ( वजा २ )। पद्भंस पुं [ प्रध्वंस ] श्वंस, नाश । "ामाच पुं [ "ामाच ] अभाव-विशेष, वस्तु के नाश होने पर उसका जो अभाव होता है वह: (विसे १८३७)। पद्धर वि [दे] ऋजु, सरल, सीधा ; (दं ६, १०)। २ शीब ; गुजराती में 'पाधर' ; "पढरपएहिं सुदंड पचांग्र्" (सिरि ४३५)। पद्धल वि [ दै ] दंानों पाश्वों में ब्र-प्रवृत्त 🛒 ( षड् )। 🗤 पद्धार वि [दे] जिसका पूँछ कट गया हो वह, पूँछ-कटा ; (दे ६, १३)। पधाइय देखो पधाविय ; (भिव )। पधाण देखो पहाण ; ( नाट--मुच्छ २०४ )। पधार देखो पहार=प्र + धारय् । भूका -पधारेत्य ; ( ग्रीप ; गाया १, २—पत्र ८८ ) प्रधाव सक [प्र+धाव्] दौड़ना, अधिक वेग से जाना। संक्र-पधाविअ ; ( नाट )। पधावण न [ प्रधावन ] १ दौड़, वेग से गमन ; २ कार्य की शीघ्र सिद्धिः ( श्रा १ )। ३ प्रचालनः ( धर्मसं १०७८ )। पधाविभ वि [प्रधावित ] १ दौड़ा हुआ ; ( महा ; पण्ह. १, ४) । २ गति-रहित ; ( राज )। पधाचिर वि [ प्रधाचित् ] दौड़ने वाला ; ( श्रा २८ )। पध्यवण न [प्रध्यपन ] १ धूप देना। २ एक प्रकार का आर-लेपन द्रव्य ; (कस )। पश्चिय वि [ प्रश्चिपत ] जिसको धूप दिया गया हो वह ; (राज)। पधोअ संक [प्र+धाव्] धोना। संक्र-पधोइता; ( ब्राचा २, १, ६, ३ )। पघोञ वि [प्रधौत ] धोया हुआ ; ( ग्रीप ) । पधोच सक [प्र+धाव्] धोना। पधोर्वेति ; (पि ४८२)। पन देखो पंच। °र, °रस बि. व. [ °द्शन ] पनरह, दस ब्रौर पाँच, १५; (कस्म १;४, ५२;६⊏;जी २५)। पनय (पै. चृपै ) देखो पणय=प्रणय ; (ह ४, ३२६ )। पन्नं देखो पण्ण = पर्ण ; ( सुपा ३३६ ; कुप्र ४०८ )। पत्न देखो पणण = दे ; ( अग ; कुम्म ४, १४.)। पन्न देखो पण्ण=प्रज्ञ : ( आचा ; कुप्र ४०= ) l

पन्न वि [ प्राज्ञ ] १ पंडित, जानकार, विद्वान् दृः (ठा ७; उप १५१ ; धर्ममं ४५२ ) । २ वि. प्रज्ञ-संबन्धी ; (स्त्र २, पन्नः देखो पंच। °र, °रस वि. व. [ 'द्रान्.] पनग्ह, १४; (-दं २२); सम २६; भग; सग्।) । °रस्त, 'रस्तम वि िद्शा वनरहवाँ, १४वाँ ; ( सुर १४, २४०; पडम १४, १००)। °रसी स्त्री [ 'दशो ] १ पनग्हवीं : २ पनग्हवीं तिथि ; (कप्प)। पन्म देखां पणिञ = पगय : ( उप १०३१ टी ) । ः :.. पन्तंगणा स्त्री [ पण्याङ्गना ] वेश्या, वाराङ्गना ; ( उप '१०३१ टी **)** । पन्नग देखो पण्णग = पन्नग ; (विपा १, ७ ; सुर २, २३८ )। पन्निष्टि देखो पण्णिष्टि ; ( कप्प )। पन्नत्त देखो पण्णत्त ; (णाया १, १ ; भग ; सम १ )। पन्नत्तरि स्त्री [पञ्चसप्तति] पचहत्तर, ७४ ; (समः ५:; ति ३)। पन्नित्त देखो पण्णितः ( सुपा १४३ ; संति १ ; महा )। ' प्रकृष्ट ज्ञान ; ६ जिससे प्ररूपण किया जाय वह ; ( तंदु १४)। ७ पाँचवाँ अंग-प्रन्थ, भगवतीस्त ; - ( श्रावक (333°) ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° ( 11° पन्नत् वि [ प्रज्ञापियतः ] त्राख्याता, प्रतिपादक ; (पि 380)1 (03) पन्नपत्तिया स्त्री [प्रज्ञप्रत्यया] देखो पुन्नपत्तियाः (कप्प) । पत्नपत्नइमः देखो पणपत्नइम ; (पि ४४६)। पन्नय देखो पण्णम ; (पात्र )। °रिंड वुं [ °रिंपु ] गरुड़ पद्मी; (पात्र )। पन्नया स्त्री [पन्नगा ] भगवान् धर्मनाथजी की शासन-देवी; संति १० )। पत्नव देखो पण्णव। पन्नवेदः; ( उत्र.)। कर्म-पन्नविज्जदः ( उव )। वक्र-पन्नवयंतः ( सम्म १३४)। संक्र-पन्नवेऊणं : (पि ४८४)। पन्नवग वि [प्रज्ञापक ] प्रतिपादक, प्ररूपकः (कम्म ४, प्रदी)। पन्नवण देखो पण्णवण ; ( सुपा २६६ )। 💎 👝 👓 पन्नवणा देखो पण्णवणा ; ( भगः; पण्णा १ ; ठा ३, ४ )।; पन्नवय देखो पण्णवग ; ( सम्म अह् ) । 🖂 👝 🐃 पन्नवर्यतः देखोः पन्नवः। १००० १००० १००० १००० १०००

पन्ना देखो पणणा=प्रज्ञा ;। ( आचा ; ठा ४, १ ; १० )। पन्ना देखो पण्णा=दः ( पत ५० ) । पन्ताड सक [ मृद् ] मर्दन करना । पन्नाडह ; (हे ४, १२६ )। पन्नाडिअ वि [मृद्ति ] जिसका गर्न किया गया हो वह ; (पात्र्य ; कुमा )। पन्नाण देखां पण्णाण ; ( आचा ; पि ६०१ )। पन्नारस ( श्रव ) वि. व. [ पञ्चदशन् ] पनग्द, १४ :; (भवि)। पन्नास देखं। पण्णास ; (सम ७० ; कुमा ) । स्त्री---ँसा ; (कप्प )। <sup>°</sup>इम वि [ <sup>°</sup>तम ] पचासवाँ, ५० वाँ; (पउम ४०, २३)। पन्ह देखां पण्ह ; (कप्प )। पन्हु ( अप ) देखो पण्हअ = दे. प्रस्तव ; ( भवि )। पपंच देखो पवंच ; ( सुपा २३४ )। पपलीण वि [ प्रपलायित ] भागा हुआ 🕫 ( प्रि : ३,४६.; ३६७ ; नाट- मृच्छ ४८)। पपिआमह पुं [ प्रिपतामह ] १ ब्रह्मा, विधाता ; ( राज )। २ पितामह का पिता ; (धर्मसं १४६)। 🤾 🗸 पपुत्त पुं [ प्रपुत्र ] पोत, पुत का पुत ; ( सुपा ४०७ ) । पपुत्त ो पुं [प्रपौत्र ] पौत का पुतः; पाते का पुतः; पम्प सक [प्र+आप्] प्राप्त करना। पप्पोइ, पप्पोत्ति; (पि ५०४; उत्त १४, १४)। पप्पोदि (शौ); (पि १०४)। संक्र— पट्प ; (पगण १७ ; स्रोघ १५ ; विसे ४४.१) । क्र—पप्प ; (विसे २६८७)। पप्पग न [दे. पर्पक ] वनस्पति-विशेष ; (सूझ २, २, पप्पड ) पुंस्ती [पर्पट ] १ पापड़, मूँग या उर्द की बहुत पप्पडरा । पतली एक प्रकार की रोटी; ( पव ३७; भिव )। २ पापड़ के आकार वाला शुष्क :मृत्खरड ; ( निचू १ )। °पायय पुं [ °पाचक ] नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र ३० )। ऐ भोद्य पुंः [ भोद्क ] एक प्रकार की मिष्टः वस्युः; ( पराण १७—पत ४३३)। पप्पडिया सी ृ[ पर्पटिका ] तिल आदि की वनी हुई एक प्रकार की खाद्य वस्तु ; (पाणा १ ; पिंड ११६।)। पप्पल देखो पप्पड ; (नाट--विक २१)। पप्पीअ पुं[दे] चातक पत्ती ; (दि ६; १२) । 🗐 👵

पप्पुअ वि [प्रप्लूत] १ जलाई, पानी से भीजा हुआ ; (पग्ह १, १; गाया १, ८)। २ व्यास ; "ध्यपप्युयं-वंजणाइं च" (पव ४ टी )। ३ न. कूदना, लाँघना ; ∤ ( गउड १२८ )। पेप्पोइ: ) देखी पप्प। पप्पोत्ति पप्फंदण न [ प्रस्पन्दन ] प्रचलन, फंरकना ; ( राज') । पप्फाड पुं [दे] अप्ति-विशेष ; (दे ६, ६)। पण्फिडिअ वि [दे] प्रतिफलित ; (दे ६, २२), । पप्फुल वि [दे] १ दीर्व, लम्या ; २ उड्डीयमान, उडुता ; (दे६,६४)। पप्फट्ट त्रक [प्र + स्फुट्] १ खिलना ; २ फूटना । पप्फुट्ड; ( प्राक्त ७४ )। पप्फ़िडिअ पुं [ प्रस्फुटित ] नरंकावास-विशेष ; ( देवेन्द्र २६ )∙। पणुत्रय देखी पणुञ्जः "वाहपणुत्रयंच्छी" ( सुख २, २६ )। पण्कर अक [प्र + स्फूर्] १ फरकना, हिलना । २ काँपना । प्रिप्युत्रह ; ( से ११, ७७ ; गा ६४७ )। पेप्फ़ुरिअ वि प्रस्फुरित ] फरका हुआ; ( दे ६, १६ )। पप्पुष्टल अक प्रि + फुल्ल् विकसना । वक् - पप्पुष्टलंतः (रंभा)। पप्फुल्ल वि [ प्रफुल्ल ] विकसित, खिला हुआ ; ( णायां १, ं १३ ; उप पृ ११४; पडम ३, ६६ ; सुर २, ७६ ; पड् ; गा ६३६; ६७०'), "इत्र भिणएगा गात्रंगी पण्फुल्लविलोत्राणा ंजात्रा" (∙काप्र १६१)। पण्फुहिलक्ष वि [ प्रफुहिलत ] क्षर देखो ; ( सम्मतः १८६; भवि )। पप्फुल्लिआ सी [ प्रफुल्लिका ] देखों उप्फुल्लिआ; ( गा १६६ अ.)। पप्फोड देखो पण्फृष्ट । पण्फोडइ, पण्फोडए ; (धात्वा १४३)। पप्फोड सक [प्र + स्फोटय] १ भाड़ना, भाड़ कर गिराना। 🖊 २. ब्रास्फालन करना । ३ प्रचेपण करना । पण्फोड**इ** 🛊 ( गा ४३३ )। पण्फोडे; (ंटत २६, २४ )। वक्र—पण्फोडंत, पण्मोडयंत, पण्मोडेमाण ; (गा १४६, पि ४६१; ठा ६ )। संज्ञ-"पप्फोडे ऊणं सेसयं कम्मं" ( श्राउ '६७०)। पटफोडण न [प्रस्फोटन] १ फाड़ना, प्रकृष्ट धूनन ; ( श्रोघ भा १६३ )। २ ब्रास्फोटन, - ब्रास्फालन ;' ( पगह २,

१—पत्र १४८; पिंड २६३ ) । ्रास्त्र राज्या ।

पप्फोडणा स्री ['प्रस्फोटनाः] अपर देखो ; ( श्रोघ २६६; .उत्त∕२ं६, २६ )। प्रप्कोडिश वि [ दे. प्रस्कोटित ] निर्माटित, माड़ कर गि-राया हुआ; (दे ६, २७; पात्र ), "पण्कोडिग्रमोहजातस्स" (पडि.)। २ फोड़ा हुआ, तोड़ा हुआ; "पप्फोडिअसउणि-श्रंडगं व ते ह्ंति निस्सारा" (संबोध १७)। पष्फोडेमाण देखा पष्फोड = प्र + स्फोटय । पफ़ुल्ल देखो पप्फ़ुल्ल; ( पड् )। प्फुल्लिअ देखां पप्फुल्लिअ ; (हे ४, ३६६ं ; पिंगे )। पवंध पुं [ प्रवन्ध ] १ सन्दर्भ, ग्रन्थ, यरस्पर ग्रन्वित वाक्य-समूह, (रंभा 🖴 )। २ अ-विच्छेद , निरन्तरता; (उत्त 99', 0)1 पर्यधण न [ प्रचन्यन ] प्रवन्य, संदर्भ, अन्वित वाक्य-समूह की रचना; "कहाए य पर्वंधणे " ( सम २१ ) । रं 🕟 पवल वि [ प्रवल ] बलिष्ट , प्रचाड, प्रखर; ( कुमा )। पवाहा स्त्री [ प्रवाधा ] प्रकृष्ट वाधा, ( गाया १, ४)। पचुन्द् वि [ प्रवुद्ध ] १ प्रवोश , निपुण; (से १२८, २४)। २ जागा हुआ: ( सुर ४, २२६ ) । ३ जिसने अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की हो वह; ( श्राचा ) । पवोध सक [प्र+वोधय ] १ जापृत करना। २ ज्ञान कराना । कर्म— पवोधीग्रामि; (पि ५४३)। पवोधण न [ अवोधन ] प्रकृष्ट वं।धनः; ( राज ) । पवोह देखो पवोध । कृ—पवोहणीय; (पडम ७०,:२५:)। पवोह पुं [प्रवोध] १ जागरण ; २ ज्ञान, समक्ष ; ( चार १४; पि १६० ) । पवोहण देखो पवोधण ; (राज)। प्रवोह्य वि [ प्रवोधक] प्रवोधकर्ता ; (विसे:१७३)। । पदोहिअ वि [प्रवोधित ] १ जगाया हुन्रा ; २ जिसको ज्ञा-न कराया गया हो वह ; ( सुपा ३१३ ) । पब्वल देखो पवल ; ( से ४, २४ ; ६, ३३ ) । 💯 🕬 पञ्चाल देखो पञ्चाल=छादय् । पञ्चालइ ;( हे ४, २१ )। पञ्चाल देखो पञ्चाल≕जावय् । पञ्चालइः; ( हे ४,४९)। पब्बुद्ध देखो पबुद्ध ; (पि १६६ )। पञ्म वि [प्रह्व] नम्र ; (झौप ; प्राकृ २४)। पञ्मद्व वि [ प्रभ्रष्ट ] १ परिश्रष्ट, प्रस्वितित, चूका हु-प्रकासिअ ∫ द्याः; ( पग्ह १; ३ ; अभि १९६; गा ३ं१८; सुर ३, १२३ ; गा ३३ ; ६४ )। २ विस्मृत ; ( से<sup>. .</sup>१४,

, ४२ ) । ३ पुं, नरकावास-विशेष ; ( देवेन्द्र २८ ) । पन्भार पुं दि प्राग्भार । संघात, समूह ; जत्था; (दे ६, ६६ ; से ४, २० ; सुर १, २२३ ; कप्पू ; गडड ; कुलक 29)1 पन्भार पुं [ दे ] गिरि-गुफा, पर्वत-कन्दरा ; ( दे ६, ६६ ), "पन्भारकंद्रगया साहंती ऋष्पणो ऋहं" ( पच ८१ )। पन्भार पुं [ प्राग्भार ] १ प्रकृष्ट भार ; "कुमरे संकमियरज्ञप-ब्सारो" (धम्म ८ टी )। २ ऊपर का भाग; (से ४, २०)। ३ थोड़ा नमा हुआ पर्वत का भाग; ( णाया १, १--पल ६३; भग ४, ७)। ४ एक देश, एक भाग; (से १, ४८)। . ५ उत्कर्ष, परभाग ; ( गउड़ )। ६ पुंन, पर्वत के ऊपर का भाग ; ( गांदि ) । ७ वि. थोड़ा नमा हुआ, ईषदव्नत ; ( अंत ११ ; ठा १० )। पदमारा स्त्री [ प्राग्मारा ] दशा-विशेष, पुरुष की सत्तर से अ-स्सी वर्ष तक की अवस्था ; ( ठा १०--पल ४१६ ; तंदु 98)1 पढमूश वि [ प्रभूत ] उत्पन्न; "मंड्यीए गृब्म, पब्भूत्रों। दद्दुरत्ते-गा्" (धर्मवि ३५)। ्र पन्मों वुं [दे प्रभोग] भोग, विलास ; (दं ६, १०)। पम पुं [ प्रभ ] १ हरिकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा ४, १; इक)। २ द्वीप-विशेष श्रीर समुद्र-विशेष का अधिपति देव ; ( राज )। **ँपम** वि [ प्रम ] सद्श, तुल्य ; ( कप्प ; उवा )। °पभइ देखो °पभिइ; "चंडाणं चंडरुद्दपभईगां" ( ब्राउभ १४१)। पमंकर पुं [ प्रभाद्भर ] १ ग्रह-विशेष, ज्योतिष-देव-विशेष ; ( टा २, ३ )। २ पुंन. देव-विमान विशेष; ( सम ८; १४ ; पव २६७)। पभंकर वि [ प्रभाकर ] प्रकाशक ; "सन्वलोयपभंकरो" . ( उत्त २३, ७६<sup>.</sup> )। पमंकरा स्त्री [प्रभङ्करा] १ विदेह-वर्ष की एक नगरी का नाम ; ( ठा. २; ३ )। २ चन्द्र की एक अग्र-महिषी का नाम;. (ठां ४, १)। ३ सूर्य की एक अश्रमहिषी का नाम ; (भग ٩٥, ٤٠) ١ पमंकरावई स्त्री [ प्रमङ्करावती ] विदह वर्ष की एक नगरी; (आचू १)। पर्मगुर वि [ प्रभङ्गर ] अति विनश्वर ; ( आचा )। पभंजण वुं [ प्रसञ्जन ] १ वायुक्तमार-निकाय का उत्तर दिशा का बन्द ; ( ठा २, ३ ; ४, १ ; सम ६६ )। २ लवण-

समुद्र के एक पातालकलश का अधिष्ठायक देव; ( ठा ४, २ )। ३ वायु, पवन ; (सं १४, ६६)। ४ मानुषोत्तर पर्वत के एक शिखर का अधिपति देव; (राज)। "तणअ पुं [ "त-नय ] हनूमान् ; ( से १४, ६६ )। पमंसण न [ प्रभ्रंशन ] स्वलना ; ( धर्मसं १०७६ )। पमकंत पुं [प्रभकान्त] १--- १ विद्युत्सुमार दवों क हरिका-न्त और हिस्त्यह-नामक दोनों इन्द्रों के लोक शलों के नाम ; ( ठा ४, १—पत १६७ ; इक )। पभण सक [प्र+भण् ] कहना, बोलना । पभण्ड ; ( महा; पभणिय वि [ प्रभणित ] उक्त, कथित ; ( संग )। पभम सक [प्र+भ्रम्] भ्रमण करना, भटकना । पभमेसि ; ( श्रु १५३ )। पमव अक [प्र+भू] १ समर्थ होना, पहुँचना । २ होना, उत्पन्न होना । पभवर : (पि ४७५)। वक्त-पभवत ; ( सुपा ८६ ; नाट-विक्र ४५ )। पभव पुं [ प्रभव ] १ उत्पत्ति, प्रसृति ; ( उा ६ ; वसु ) । २ प्रथम उत्पत्ति-कारण ; ( गांदि )। ३ एक जैन मुनि, जम्यु--स्वामी का शिष्य ; ( कप्प ; वसु ; गांदि )। पभवा स्त्री [ प्रभवा ] तृतीय वासुदेव की पटरानी ; ( पडम २०, १८६ ) । पर्भावय वि [प्रभूत] जो समर्थ हुआ हो ; "सा विजा सिंह-सुए उद्गापुत्रिम्म पभविया नव" ( धर्मिव १२३ )। पमा स्त्री [ प्रभा ] १ कान्ति, तेज; (महा; धर्मसं १३३३)। २ प्रभावः "निच्चुज्ञोया रम्मा,सयंपभा ते विरायति" ( देवेन्द्र ३२० ) । पभाइअ ) पुंन [ प्रभात ] १. प्रातः काल, सुबहः ( पउम 🕽 ७०, ५६; सुर ३, ६६; महा; स २४४ )। २ वि. प्रकाशित ; "रयणीए पभायाए" ( उप ६४८ टी )। 'तणय वि [ "संवन्धिन्] प्रामातिक, प्रभात-संवन्धी; ( सुर ३, २४८)। पमार पु [ प्रभार ] प्रकृष्ट भार ; ( सम १४३ )। पभाव देखो पहाव=प्र + भावय्। पभावेइ, पभावंति ; ( उव ; पव १४८)। वक्ट--पभावितः ; ( सुपा ३७६)। प्रभाव देखो पहाच-प्रभाव ; (स्वप्रोधः )। पभावई स्त्री [ प्रभावती ] १ उन्नीसर्वे जिन-देव की माता का नाम, (सम १४१)। २ रावण की एक पत्नी का नाम; (पडम ७४, ११) । ३ उदायन राजिष की पटरानी ब्रौर

```
चेड़ा नरेश की पुती का नाम; (पडि)। ४ वलदेव के पुत
  निषध की भार्या; ( ब्राचु १)। ५ राजा बल की
 (भग ११, ११)।
वैभावग वि [ प्रभावक ] प्रभाव बढ़ाने वाला, शोभा की बृद्धि
 करने वाला; ( श्रा ६; द २३ ) । २ उन्नति-कारक; ३ गौरव-
 जनकः (कुप्र १६८)।
पभावण न [ प्रभावन ] नीचे देखो ; ( श्रु ४ ) ।
पभावणा स्त्री [प्रभावना] १ माहात्म्य, गौरवः २ प्रसिद्धि,
 प्रख्याति; ( णाया १, १६ -- पत्र १२२; श्रा ६ ; महा )।
पभावय वि [ प्रभावक ] गौरव बढ़ाने वाला ; ( संबोध
 39)1
पभावाल पुं [ प्रभावाल ] वृत्त-विशेष ; ( राज )।
प्रभाविंत देखो प्रभाव=प्र + भावय् ।
पभास सक [प्र+भाष् ] बोलना, भाषण करना। पभा-
 संति : ( विसे ४६६ टी )। वक् -प्रभासंत, प्रभासयंत,
 पभासमाण; ( उप प्र. २३ ; पडम ५१, १५ ; ५६,
  ۱ ( ج۹
प्रभास अक प्र+भास् ] प्रकाशित होन। प्रभासिंति ;
 ( सुउन १६ )। भूका—पभासिंसु ; (, भग ; सुउन १६ )।
 भवि-पभासिस्पंति ; ( सुउन १६ ) । वक् -पभासमाण;
 (कप्प)।
पभास्त सक [प्र+भास्य ] .प्रकाशित करना । प्रभासेइ ;
 (भग)। पभासंति: (सुउज ३ - पत्र ६४)। वक्त--
 प्रभास्तयंत, प्रभासेमाणः ( पडम १०८, ३३ ; स्यग् १४;
 कप्प; उवा; श्रीप; भग )।
पभास पुं प्रभास ] १ भगवान महावीर के एक गणधर
 का नाम; (सम १६; कप्प )। र एक विकटापाती पर्वत
 का अधिष्ठाता देव; (ठा २,३—पत ६६)।
 जैन मुनि का नाम; (धर्म ३)। ४ एक चित्रकार का नाम;
 (धम्म ३१ टी) । ५ न. तीर्थ-विशेष; (जं ३; महा)।
 🏂 देव-विमान विशेष; ( सम १३; ४१)। °तित्थ न
[ °तीर्थ ] तीर्थ-विशेष, भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में स्थित
 एक तीर्थ; (इक.)।
पभासा स्त्री [ प्रभासा ] ग्रहिंसा, दया ; ( पगह २, १ )।
पभासिय वि [ प्रभाषित ] उक्त, कथितः
                                    (सूत्रा १, १, -
 9, 98)1
पभासेमाण दंखो पभास=प्र+भासय्।
पभिद्र देखो पभिद्रं; ( र ११ )।
```

```
ैपभिइ वि. व.
                [ अमृति ] इत्यादि, वगैरहः, ( भगः
उवा ; महा ) !
पभिइं
          ्य [ प्रभृति ] प्रारम्भ कर, ( वहां से ) शुरू कर,
         े लेकर ; "वालभावाद्यो पभिइं" ( सुर ४,१६०;
पभिई
            कप्प; महा; स ७३६; २७५ टि )।
पभीइ
पभीइं
पभीय वि [ अभीत ] अति भीत, अत्यन्त डरा हुआ ; ( उत्त
 ٤, 99 ) 1
पमु पुं प्रमु । १ इच्वाकु वंश के एक राजा का नाम :
 ( पडम ४, ७ )। २ स्वामी, मालिक ; ( पडम ६३, २६;
 बृह २)। ३ राजा, नृप, "पभूराया ब्रागुप्पभू जुव-
 राया'' ( निचू २ं )। ४ वि. समर्थ, शक्तिमान् ; (ध्रा. २७;
 भग १५; उत्रा, ठा ४, ४)।
                                 १ योग्य, लायकः
 "पभुत्ति वा जोग्गोत्ति वा एगद्वा" ( निच्न २० )।
पमुंज सक [प्र+भुज् ] भोग करना । पभुजेदि ( शौ );
 (द्रव्य ६)।
प्भृति (पे) देखो पभिई : (कुमा)।
पभुत्त वि [प्रभुक्त ] १ जिसने खाने का प्रारम्भ किया हो .
 वह; ( सुर १०, ६८ )। २ जिसने भोजन किया हो वह;
 (स १०४)।
पभूइ ) देखो पभिइं: (पउम ६, ७६; स २७४.)।
पभूइं 🕽
प्रभूय वि [ प्रभूत ] प्रचुर, बहुत ; ( भग ; पडम ४, ४ ;
  णाया १, १ ; सुर ३, ५१ ; महा )।
पभोय ( अप ) देखो उचभोगः "भोय-पभोयमाणु जं किज्जह"
  (भवि)।
पमञ्चल वि [ प्रमलिन ] श्रति मलिन ; (णाया १, १')।
पमवखण न [ ९ मूक्षण ] १ श्रभ्यञ्जन, वितेपन ; २
  विवाह के समय किया जाता एक तरह का उवटन; ('संपर्रः)।
पमिक्सओ वि [ प्रमूक्षित ] १ विलिप्त ; २ विवाह के समय
 जिसको उवटन किया गया हो वह ; ( वस ; सम ५१ )।
पमज्ज सक [प्र+मृज्, मार्ज] मार्जन करना, साफ-
 सुथरा करना, काडू ब्रादि से धेलि नगैरः को दर करना।
 पमज्जइ; ( उव ; उवा )। पर्माज्जया ; ( त्राचा )। वक्
 पमञ्जेमाणः ( टा ७ )। संक -पमञ्जिताः ( भगः
  उवा )। हेक्--पमज्जित् (पि ४७७)।
पमज्जण न [ प्रमार्जन ] मार्जन, भूमि-शुद्धिः ( श्रंत )।
```

पमज्जणिया ) सी [प्रमार्जनी] भाडू, भूमि साफ करने पमज्जणी जिं का उपकरण; ( णाया १, ७; धर्म ३ ) । पमज्जय वि [प्रमार्जक] प्रमार्जन करने वाला ; (दे 支, 95 ) 1 पमज्जिअ वि [ प्रसृष्ट, प्रमार्जित ] साफ किया हुआ ; (. उवा; महा )। पमत्तवि [प्रमत्त] १ प्रमाद-युक्त, असावधान, प्रमादी, वेदरकार; ( उव ; त्रभि १८५ ; प्रांस ६८ )। २ न. छठवाँ गुण-स्थानकः (क्रम्म ४, ४७; ५६)। ३ प्रमादः (कम्म २)। **ँजोग** पुं **ियोग** ] प्रमाद-युक्त चेष्टा ; (भग )। °संजय षुं [ °संयत ] प्रभादी साधु, प्रमाद-युक्त मुनि ; (भग ३,३) । पमद् देखो. पमय; (स्त्रप्त ४१; कप्पू)। पमद्रा देखो पमया; ( नाट--शकु २ ) । पमद्द सक [ प्र + खुद्] १ मर्दन करना । २ विनाश करना । ३ कम करना। ४ चूर्ण करना। ५ रुई की पूर्णी बनाना। वक्च-पमद्माण ; (पिंड ५७४ )। पमद्द पुं प्रमर्द ] १ ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध एक योगः ( सम १३; सुज्ज १०, ११ )। २ संघर्ष, संमर्द ; ( राज)। ३ वि. मर्दन करने वाला; ४ विनाशक ; "सारं मर्रण्ड सब्बं पच्चक्खाणं ख भवदुहपमदं " ( संबोध ३७ )। पमदृण न [ प्रमद्न ] १ चूरना, चूर्ण करना; ( राय )। २ नाश करना । ३ कम करना; (सम १२२) । ४ हई की पृशी करना ; (पिंड ६०३ ) । ४ वि. विनाश करने वाला ; (पंचा १४, ४२)। पमहि वि [ प्रमदि न ] प्रमर्दन करने वाला; ( श्रीपं; पि 289 ) 1 पमय पुं [ प्रमद ] १ त्रानन्द, हर्ष ; (काल ; श्रा २७ )। २ न. धतूरे का फल। °च्छी स्त्री [ शक्ती ] स्त्री, महिला; (सुपा २३०)। वणान [ °वन ] राजाका अन्तःपुर-स्थित वन ; (से ११,३७ ; गाया १, ८; १३)। पमया स्त्री [ प्रमद्ग ] उत्तम स्त्री, श्रेष्ट महिला; (उव; वृह ४ )। पमह पुं [ प्रमथ ] शिव का अनुचर ; ( पात्र )। °णाह पुं [ °नाथ ] महादेव ; (समु १६० )। °ाहिच पुं [ °िश्चिप ] ेशिव, महादेव ; ( गा ४४८ )। पमा सक [प्र + मा] सत्य सत्य ज्ञान करना। कर्म-पमीयए; · ( विसे ६४६ ) । पमा स्त्री [ प्रमा ] १ प्रमाण, परिमाण; "पीत्रलधाउविणिम्मित्र-विहित्थिपममाहुलिंगब्राहरणं" ( कुमा )। २ प्रमाण, न्याय;

"ग्रितिप्पसंगो पमासिद्धो " ( धर्ममं ६८१)। पमा° देखो पमाय=प्रमाद; ( वव १ )। पमाइ वि [ प्रमादिन्.] प्रमादी, वेदरकार;ा ( सुपा ४४३,; उत्र; आचा )। पमाइअञ्च देखो पमाय-प्र+ मद् । पमाइल्ल देखो पमाइ; "धम्मपमाइल्ले" ( उप ७६⊏ टी )। पमाण सक [प्र+मानय] विशेष रीति से मानना, आदर् करना। कृ—पमाणणिज्ज ; (श्रा २७)। पमाण न [ प्रमाण ] १ यथार्थ ज्ञान; सत्य ज्ञान; २ जिसस वस्तु का सत्य सत्य ज्ञान हो वह, सत्य ज्ञान का साधन; (त्रणु ) । ३ जिससे नाप किया जाय वहः; "त्र्रणुप्पमाणंपि" ( श्रा २७; भगः; श्रग्रु ) । ४ नाप, माप, परिमाण; ( विचार १४४; ठा १, ३ ; जीवस ६४ ; भग ; विपा १, २ ) । १ खंख्या ; ( अगु ; जी २६ ) । ६ प्रमाण-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, तर्क-शास्त्र; ''लक्खणसाहित्तपमाणजोइसाईणि सा पटइ'' (नुपा १०३)। ७ पुंन. सत्य रूप से जिसका स्वीकार किया जाय वह ; 🗸 माननीय , ब्यादरगीय ; ६ सच्चा, सही, હीक ठीक, यथार्थ: "कमागञ्रो जो य जिसं किल धम्मो सो यः र्पमा-गो तेसिं" ( सुपा ११०; श्रा १४ ), "सुचिरंपि अञ्छमाणो नलथंभो पिच्छ इच्छुवाडिमा। कीस न जायइ महुरो जुइ संसर्गा पमाण ते" (प्रास् ३३)। °वाय पुं [ °वाद ] न्याय-शास्त्र, तर्क-शास्त्र; (सम्मत्त ११७) । **संवच्छर** पुं. [ **संवत्सर** ] वर्ष-विशेष; ( सुङज 90, 20)1 पमाण सक [प्रमाणय] प्रमाण ह्म से स्वीकार करना । पमाण, पमाणहः (पिंगः)। वक्र-पमाणंतः ; ( उवर १८६)। कृ—पमाणियञ्च; (सिरि ६१)। पमाँणिअ वि [ प्रमाणित ] प्रमाण रूप से स्त्रीकृत ; ( सुपा ११०; श्रा १२ )। पमाणिअ ि सी [ प्रमाणिका, प्रमाणी ] छन्द-विश्षः प्रमाणी 🐧 (पिंग) । पमाणीकर सक [ प्रमाणी + कृ ] प्रमाण करना, सत्य रूप से स्वीकार करना । कर्म-पमाणीकरीग्रदि ( शौः) ; ... ( पि ३२४)। संक्र-पमाणीकिअ; (नाट-मालवि ४०)। पमाद् देखो पमाय=प्र+मद्। कृ.-पमाद्यव्वः ( गाया १,१-- एस ६० ) । पमाद देखो पमाय=प्रमाद; (भग; औप; स्वप्न १०६)।

```
पमाय अक [प्र+मद्] प्रमाद करना, वेदरकारी करना।
   पमायइ, पमायए; ( उत्र; धि ४६० ) ।
                                       वक्र-पमायंत;
   ( सुपा १० ) । क्र—पमाइअञ्बहः ( स्मः ): ।
 प्पनाय पुँ प्रमाद निविक्तविय कार्य में अप्रवृत्ति और अकर्त-
 ्रैंड्य में प्रवृत्ति रूप अ-सावधानता, वेद्रकारी ; ( आचा; उत्तः ४,
   ३२ ; महा; प्रासू ३८; १३४ )। २ दुःख, कष्ट; ससम्मा-
  'लोयाण वि जा विमायासमा समुप्पाइयसुप्पमाया'? (सत्त ३५)।
 पमार पुं [ प्रमार ] १ मरण का प्रारम्भ; ( भग १४ )- ८-२
   युरी तरह मारना ; ( ठा ४, ९<sup>,</sup> ) । ; ..., · . . .
 'पमारणा स्त्री [प्रमारणाः] बुरी तरह मारना;ः ( ववः ३०)।
 · पमिय वि िप्रमीतः ेपरिमित्, नापा हुआ; . "श्रंगुलमूलासं-
  ं खित्रभागपमिया उन्होंति सेढीब्रो" ( पंच २, २० )।
 पमिलाण वि [ प्रस्लान ] अतिराय मुरम्ताया हुआ; (ठा३, १;
   धर्मवि ११) ।
 पमिलाय अक [प्र+स्त्रै ] मुरक्ताना । "पणपन्नाय परेण"
  जोणी पमिलायए महिलियाणं" ( तंद्र ४ ) ।
 पमिल्ल अकं [प्र+मील् ] विशेष संकोच करना, सकुनना।
"मिमिल्ल्इ; ("हें ४, २३२; प्राप्त") । के के कि
 पैमीय° देखो पमा=प्र+मा।
  पमील देखो पमिल्ल । पमीलंइ; (हे ४, २३२)।
 पमुद्द्य वि प्रमुद्धित हिर्प-प्राप्त, हिर्पित; ( श्रीप; जीव ३ )।
 प्रमुंच सक [प्र + मुच्] छोड़ना, परित्यागं करना । पंमुंचंति;
   ( उव )। कर्म पमुच्चई; ( पि१४२ )। भवि पमोक्सिसिः
  ( ब्राचा ) । वक्र-पेमंचमाणः ( राज ) ।
 प्रमुक्क वि [ प्रमुक्त ] परित्यक्त ; ( हे २, ६७ ; पड् )।
 °पमुक्ख देखो °पमुहः ( सुपा १०; गुः ११; जी १० )।
  पमुच्छिअ पुं [प्रमूच्छित] नरकावास-विशेष; (देवेन्द्र २७)।
 पमृत्त देखो पमुक्क; (पि १६६)।
  पमुद्धिय देखो पमुंइअ; ( सुर ३, ७२०) । 🗀
 पमुद्ध वि [ प्रमुग्ध ] ग्रलन्त मुग्ध; (नाट-मालती ४४ )।
्रमूह वि [ प्रमुख ] १ तल्लीन दृष्टि वालाः; "एगप्पमुहे"
   ( त्राचा )। २ पुं. ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा
    २, ३ ) । ३ न. प्रकृष्ट आरम्भ, आदि, आपात; "किंपाग-
   फलसरिच्छा भोगा पमुहे हर्वति गुणमहुरा" ( पटम १०८,
    ३१ ; पात्र )।
  °पमुह वि. व. ि°प्रमुख ] १ वगैरह; अग्रादि; ेरः प्रधान,
   श्रेष्ठ, मुख्य; ( ग्रीप; प्रासू १६६ ) ।
```

पमुहर वि [प्रमुखर] वाचाल, वक्तादी; (उत्त १७, .99 ) .1. पमेइल वि.[ प्रमेद्स्विन् ] जिसके शरीर में चर्वी बहुत हो ्वह "शृतो. प्रोइले ्वज्भा पाइमेति य नो वए" (दस ७, २२ ) । पमेय वि [ प्रमेय ] प्रमाण-विपय, सत्य पदार्थ: ( धर्मसं 9980) पमेह पुं [ प्रमेह ] रोग-विशेष, मह रोग, मूत-दोष, बहुमूतता; ,(निचृ १)। पमोअ पुं [ प्रमोद ] १ श्रानन्द, खुशी, हर्ष; (सुर १, ្រុ ९५; महा; गाँदि )। २ राज्ञस वंश के एक राजा का नाम, एक लंका-पति ; ( पडम ४, २६३ )। पमोक्ख° देखो पमुंच। पमोक्ख पुन [ प्रमोक्ष ] १ मुक्ति, निर्वागः ; ( सूत्र १, १०, १२ ) । २ प्रत्युत्तर, जवाव; "नो संचाएइ......किंचिवि पमो-वखमक्खाइड'" (भग)। पमोक्खण न [ प्रमोचन ] परिलागः; "कंठाकंटियं अवयासिय वाहप्रमोक्खणं करेष्ठ्'' ( णाया १, २--पत प्ट )। पमीयणा स्त्री [ प्रमोदना ] प्रमोदन, प्रमोद, ब्राह्लादः ( चे-.इय ४११) । पस्मलाअ श्रक [ प्र + रंही ] ग्रधिक स्वान होना । परमवा-अदि ( शौ ); (पि १३६; नाट मालती ४३ )। पम्माञ 🔪 वि [प्रम्छान] १ विशेष म्लान, ग्रसन्त मुर्ग्मा-पस्माइअ 🕽 या हुत्रा; "पम्माग्रसिरीसाइ व । जह से जा-याई अंगाई" (गा ५६; गा ५६ टि)। र शुक्क; "वसहा य जायुथामा, गामा पम्मायचिक्खल्ला'' (धर्मवि ५३)। पिम पुं [दे] पालि, हाथ, कर; (पड्)। पामुक देखो पमुक ; (हे २, ६७; पड्; इसा )। पम्मुह वि [ प्राङ्मुख ] पूर्व की ब्रोर जिसका मुँह हो वहः (भिवः; बज्जा १६४)। पम्ह पुन [ पश्मन् ] १ अ्चि लोम, वग्वनी, आँख के वाल; (पात्र )। २ पद्म त्रादि का फ़िसर, किंजल्क ; ( डवा; भग; विपा १, १ ) । ३ सूल ग्रादि छा श्रत्यल्प भाग ; ४ पँत, पाँख; (हे २, ७४; प्राप्र)। १ केश का अप्र-नाग; (से ६, २० )। ६ त्रग्र-भागः, "ग्रग्रगहुत्रासगपदत्तगतगपम्सः" (से १४, ७३) । ७ महाविदेह वर्ष का एक विजय-प्रदेश; ( ठा २, ३; इक )। र्स्स न. एक देव-विमान; (सर्म १४ )। .कत्त न [ कान्त] एक देव-विमान का नाम; (सम १४)।

```
°क्कुड पुं · [°क्कुट ] १ पर्वत-विशेष; (राज )। २ न.
    ब्रह्मलोक-नामक देवलोक का एक दव-विमान; ( सम १५ )।
    ३ पर्वत-विशेष का एक शिखर; ( ठा २, ३; ६)। °उम्मय
    न [ °ध्वज ] देव-विमान-विशेष; (सम १४)। °प्पभ न
    िंप्रभा ] ब्रह्मलोक का एक देव-विमान; ( सम १४ )।
   ं लेस, लेस्स न [ं लेंश्य] ब्रज्ञलोक-स्थित एक देव-विमान;
    (सम १५; राज)। °वण्ण न [ °वणं ] वही पूर्वीक्त
    त्रर्थ; (सम १४) । °स्तिंग न [°श्टङ्ग] वही त्रर्थ; (सम १४)।
    ेसिट्ट न िस्ट्र ] वही पूर्वोक्त अर्थ; (सम १५) ।
    ावत्त न ि ावर्त्त वही अर्थ; (सम १४)।
   पम्ह देखा पडम; ( पगह १, ४—पत्न ६७; ७८; जीव ३)।
    °गंध्र वि (°गन्ध्र ) १ कमल की गन्ध । २ वि. कमल के समान
    गन्ध वाला ; (भग ६, ७)। °लेस वि [ °लेश्य ] पद्मा-
    नामक लेखा वाला; (भग)। °ळेसा स्त्री [°ळेखा]
    लेश्या-विशेष, पाँचवीं लेश्या, आ्रात्मा का:शुभतर परिगाम-विशेष;
    ( ठा ३, १ ; सम ११ )। °लेस्स देखां °लेस;
     १७--पत्र १११)।
   पम्हअ सक [प्र+स्पृ] भूल जाना, विस्मरण होना। पम्हअइ;
     ( प्राकृ ६१ )।
   पम्हगावई स्त्री [ पस्मकावती ] महाविदेह वर्ष का एक
    विजय, प्रदेश-विशेष; ('ठा २, ३; इक )।
   पम्हट्ट वि [ प्रस्मृत ] १ विस्मृत ; ( से ४, ४२ )। २
    जिसको विस्मरण हुआ हो वह; "िकं पम्हर मिह आहं तुह चल-
    युप्पराणतिवहत्रापडिउराणं" ( से ६, १२ )।
्र पम्हद्व वि [ दे ] १ प्रश्रष्ट, विलुप्तः, (से ४, ४२)।२
    फेंका हुआ, प्रचिप्त; "पम्हर् वा परिद्वियं ति वा एगद्र"
    (वव १)।
   पम्हय वि [ पक्ष्मज ] १ पच्म से उत्पन्न । २
   /प्रकार का सूता; (पंचभा)।
\cdot / पम्हर पुं [ दें ] अपमृत्यु, अकाल-मरण; ( दे ६, ३ )।
   पम्हल वि [ पक्ष्मल ] पदम-युक्त, सुन्दर श्रीच्-लोम वाला;
     (हे २, ७४; कुमा; षड्; श्रीप; गउंड; सुर ३, १३६;
    ,पाद्य ) ।
   पम्हल पुं [ दे ] किंजल्क, पद्म ब्रादि का केसर; (दे ६, १३;
     षड् )।
```

्रपम्हळिय वि [ दे, पक्ष्मिळित ] धवलित, सफेद किया हुआ ;

"लायगणजोन्हापवाहपम्हिलयचउिह्साभोत्रो" (स ३६.)।

```
पम्हस सक [ वि न स्मृ ] विस्मरण करंना, भूल जाना।
 पम्हसइ; (पड्), पम्हसिउजासु; (गा ३४८)।
पम्हसाविय वि विस्मारित] भूलाया हुया, विस्पृत कराया
 हुआ ; ( सुख २, ४ )।
पम्हा स्त्री [पद्मा ] १ लेरया-विरोष, पद्म-लेरया, ब्रात्मा की
 शुभतर परिगाम-विशेष; (कम्म ३, २२; श्रा २६)।
  २ विजय-त्रेत विशेष: ( गज )।
पम्हार पुं [दे ] अपमृत्यु, अनमीत मरण; (दं ६, ३)।
पम्हावई हो [ पश्मावती ] १ विजय-विशेष की एक नगरी;
  ( ठा २, ३; इक ) । २ पर्वत-विशेष; (ठा २, ३-पत ८०)।
पम्हुट्ट वि [दे] १ नष्ट, नाश-प्राप्तः (हे४, २४८)। २
  विस्मृत; "पम्हुइं विम्ह्रियं" ( पाय ), "किं थ तयं पम्हुइं"
  ( णाया १, ८--पत १४८; विचार २३८ )।
 पम्हुत्तरवडिंसग न [पक्ष्मोत्तरावतंसक ] वद्मलोक में
  स्थित एक देव-विमान; (सम १४)।
 पम्हुस सक [ वि + स्मृ ] भूलना, विस्मरण करना । पम्हुसइ:
  (हे ४, ७४)।
 पम्हुस सक [प्र+मृश् ] स्पर्श करना । पम्हुसइ,
  (हे ४, १८४; कुमा ७, २६)।
 पम्हुस सक [प्र + मुप् ] चोरना, चोरी करना । पम्हुसइ ;
  पम्हुसेइ; पम्हुसंति ; (हे ४, १८४; सुपा १३७; कुमा ७,
  २६ 🖟) ।
 पम्हुसण न [ विस्मरण ] विस्मृति; ( पंचा १४, ११ )।
 पम्हुस्तिअ वि [ विस्मृत ]:जिसका विस्मरण हुत्रा हो वह;
  ( कुमा; उपं ७६८ टी )।
 पम्हुह सक [स्पृ] स्मरण करना। पम्हुहइ; (हे ४,
. ७४ )।
 पम्हुहण वि [ स्मर्त् ] स्मरण करने वाला; ( कुमा )।
 पय सक [पच्] पकाना, पाक करना। पयइ ; (हे ४,
  ६०)। वक्र-पयंतः (कप्प)। संक्र-पइउं : (कुप्र
  २६६ ) । '
 पय सक [पद्] १ जाना । २ जानना ।
  पयइ ; (विसे ४०८)।
पय पुंन [ पयस् ] १ चीर, दूध; " पत्रो "; (हे १, ३२ ;
  ब्रोघ १२; पात्र ) । २ पानी, जल; (सुपा १३६;
 पात्र )। °हर देखो पओहर; ( पिंग )।
 पय धुं [ प्रज ] प्राणी, जन्तु ; ( आचा )।
```

पय पुन [पद ] १ विभक्ति के साथ का शब्द; "पयमत्थवायगं जोयगं च तं नामियाइं पंचिवहं" ( विसे १००३ ; प्रासू ' १३८; श्रा २३ )। २ राव्द-समूह, वाक्य; ''उवएसपया इहं }समक्खाया" (उप १०३८; श्रा २३ ) । ३ पैर, पाँव, चरण ; िंद जार्ण च तज्जणातज्जणीइ लग्गो ठवेमि मंदपए, कव्वपहे वालो इव", " जाव न सत्तर्र पए पच्चाहुर्त नियत्तो सि" (सुपा १; धर्मवि ५४; सुर ३, १०७; श्रा २३)। ४ पाद-चिन्ह, पदाङ्कं; (सुर २, २३२; सुपा ३५४; श्रा २३ : प्रासू ५० ) । ६ पद्य का चौथा हिस्सा; ( श्रंख )। ६ निमित्त, कारणः ( ब्रांचा )। ७ स्थानः "ब्रवमाणपयं हि सेव ति" ( सुर २, १६७; श्रा २३ ) । पदवी, अधिकार; ''जुंबरायपए कि निव अहिसिच्चइ देव मे पुत्तो? '' (सुर २, १७५; महा)। ६ लाग, शरगः; १० प्रदेशः; ११ व्यवसाय ; ( श्रा २३ )। १२ कूट, जाल-विशेष; ( सूत्र १, १, २, ८)। °खेम न [°क्षेम ] शिव, कल्याण ; "कुञ्बद्द ग्र सो पयखेममप्पणो" (दस ६, ४, ६)। ैंहथ पुं [ ैस्थ ] पदाति, प्यादा ; "तुरएण सह तुरंगो ुपाइक्को सह पयत्येग"ः ( पचम ६, १८२ः)। धासः पुं 🌓 °पाश ] वागुरा, जाल ब्रादि वन्धन; ( सूत्र १, १, २, ८; ६)। **ैरनख** पुं [रक्ष] पदाति, प्यादा; ( भिव; हे ४, ४९८ ) । °विग्गह पुं [°विग्रह ] पद-विच्छेद; (विसे १००६)। विभाग पुं [ विभाग] उत्सर्ग झौर झपवाद का यथा-स्थान निवेश, सामाचारी-विरोष ; ( म्राव १ )। °वीढ देखो पाय-वीढ ; ( पव ४०; सुपा ६१६ )। <sup>°</sup>समास 'पुं [ °समास ] पदों का समुदाय; (कम्म १,७)। "णुसारि वि ["ानुसारिन्] एक पद से अनेक अनुक्त पदों का भी अनुसंधान करने की राक्ति वाला; ( ग्रोप; वृह १ ) । "ाणुसारिणी स्त्री [ "ानु-सारिणी वृद्धि-विशेष, एकं पद के श्रवण से दूसरे अ-शुत पदों का स्वयं पता लगाने वाली बुद्धि ; (पगण २१)। पय ( अप ) देखो पत्त=प्राप्तः ( पिंग )। 🕱 यें देखो पया=प्रजा। °पाल वि [°पाल.] १ प्रजा का पालक ; २ पुं. नृप-विशेष ; (सिरि ४४)। पयइ देखो पगइ; ( गा ३१७; गडड; महा; नव ३१; भत ११४ : कप्पू : कुप्र ३४६ )। पयइंद पु [ पतगेन्द्र, पदकेन्द्र ] वानव्यन्तर-जातीय देवों का इन्द्र; (ठार,३)। पयई देखो पयवी ; ( गडड )।

पयंग पुं [ पतङ्ग ] १ सूर्य, रिवः, ( पात्र ), "तो हरिसपुलइ-यंगो चक्को इव दिद्रउग्गयपयंगे।" ( उप ७२⊏ टी ) । २ रंग-विशेष, रञ्जन-द्रव्य-विशेष; ( उर ६, ४; सिरि १०५७)। ३ ्रालभ, फतिंगा, उड़ने वाला छोटा कीट ; ( गाया १, १७: पात्र )। ४--- ५ देखो पयय=पतग, पदक, पदग ; ( पगह १, ४ --पल ६८; राज ) । °वीहिया स्त्री [ °वीथिका ] १ शालम का उड़ना; २ भिचा के लिए पतंग की तरह चलना, बीच में दो चार घरों को छ। इते हुए भिन्ना लेना; ( उत ३०, १६)। <sup>°</sup>चीही स्त्री [ °वीथी ] वही पूर्वीक्त अर्थ ; ( उत ३०, १६ )। पयंचुल पुंन [ प्रपञ्चल ] मत्स्य-वन्धन-विशेष,मच्छी पकड़ने का एक प्रकार का जाल; (विपा १, ५--पत ८४)। पयंड वि [ प्रचण्ड ] १ श्रत्युत्र, तीत्र, प्रखर; २ भयानक, भयंकर, ( प्राह १, १; ३; ४; उव )। पंयंड वि [प्रकाण्ड ] ब्रत्युव्र, उत्कट; ( पण्ह १, ४ )। पर्यंत देखो पय = पच् ! पयंप अक [प्र + कम्प् ] अतिशय काँपना । वक्र-पयंप-्माण ; (स ५६६)। पर्यंप सक [प्र + जरुप् ] १ कहना, बोलना । २ वकवाद कर-ना । प्यंपए; ( महा )। संज्ञ-प्यंपिऊण,प्यंपिऊणं; ( महा; पि ४८४ ) । कृ—पर्यापअव्वः ( गा ४४०; सुपा ४४२)। पर्यंपण न [ प्रजल्पन ] कथन, उक्तिः ( उप प्र २१७ )। पर्यंपिय वि [ प्रकम्पित ] अति काँपा हुआ ; ( स ३७७ )। पर्यंपिय वि [प्रजिल्पित] १ कथित, उक्त ; २ न. कथन, उंक्ति; ३ वकवाद, व्यर्थ जल्पन; (विपा १, ७)। पर्यापर वि [ प्रजिहिपतु ] १ बोलने वाला; २ वाचाट, वक-वादी ; ( सुरं १६, १८ ; सुपा ४११ ; श्रा २७ )। पर्यंस सक [प्र+दर्शय्] दिखलाना । पर्यसेति ; (विसे ६३२)। पयंसण न [ प्रदर्शन ] दिखलानाः ( स ६१३ )। पर्यंसिअ वि [ प्रदर्शित ] दिखलाया हुमा ; ( सुर. १, 909; 93, 23)1 पयक्ख सकर्ा प्रत्या + ख्या ] प्रसाख्यान करना, प्रतिज्ञा करना । पयंक्लेइ; (विचार ७४४)। पयनिखण देखो पद्विखण-प्रदित्तणः ( गाया १, १६ )। पयिवखण देखो पद्विखण=प्रदिचण्य् । संकृ—पयिविख-णिऊण ; ( सुर ८, १०४ )।

```
पयिक्लणा देखो पदिक्लणाः ( उप अअस हो इ.सर अूस,
     30.)1
   पयग देखो पयय=पतग, पदव, पदग ; ( राज ;:पव १६४)।
   पर्यच्छ सक प्रि-यम् ी देना, अर्पण करना । पयच्छ ;
     (महा ) । संक्र—पयच्छिऊण : ( राज-)।
   पयच्छण न प्रदान ] १ दान, अर्थण ; (सर २, १४१ )।
     २ वि देने वाला : (सण्)।
   पयट्ट अक [ प्र + वत् ] प्रवृत्ति करना । पयट्ट ; (-हे २,
     ३७; ४, २४७; महा )। क्र—पयद्विअव्यः (सुपा
    १२६ ) । प्रयो-पयहावेहः (स २२ )ः संक्र-पयहा-
   विडं, (स ७१४)।
   पयह वि प्रवत्त । १ जिसने प्रवृत्ति की हो नहः (हे २,
    २६ : महा ) । रचलित : "पयदृयं चिलयं" ( पात्र ) ।
   पयंद्रय वि [ प्रवर्तक ] प्रवृत्ति करने वाला; ( पगह १, १)।
  पयद्वावअ वि [ प्रवर्तक ] प्रवृत्ति कराने वाला; ( कप्यू )।
  पयहाविअ वि प्रवर्तित ] प्रश्त किया हुआ, किसी कार्य में
    लगाया हुआ ; ( महा ) ।
  पयद्विभ वि [ दे. प्रवर्तितं ] अपर देखो; ( दे ६६ : २६ )।
  पयद्भिः वि प्रिवृत्ते प्रवृति-युक्तः ( उतं ४, २; सुख ४, २ )।
  पयद्वाण देखी पर्द्वाण; (काल; पि २२०)।
  पयंड सक [ प्र + कटय ] प्रकट करना, न्यक्त करना । पय-
   डइ, पयडेइ; ( सण ; महा )। वक्र-पयडंत; ( सुपा १;
   गा ४०६; भवि )। हेह-पंयडित्तुः (पि ५७७)।
   प्रयो-पयडावइ; ( भवि ) ।
  पयड वि [प्रकट] १ व्यक्त, खुला; ( कुमा; महा ) । २ वि-
   ख्यात, विश्रुत, प्रसिद्धः "विक्खायो विस्सुयो पयडो" ( पाय )।
  पयडण न [ प्रकटन ] १ व्यक्त करना, खुला करना;
   (सण)। र वि. प्रकट करने वाला; "जे तुज्क गुणा वहुनेह-
   पयडणा" (धर्मवि ६६)।
  पयडावण न [ प्रकटन ] प्रकट कराना; ( भवि )।
  पयडाविय वि [ प्रकटित ] प्रकट कराया हुआ; ( काल;
  ं भविः )।
  पयडि देखो पगइ; ( पगम २३; पि २१६ )।
√पयिं स्त्री [दे ] मार्ग, सास्ता; "जे पुण सम्महिंदी तेसिं मणो
   चडगापयडीए" (सिंह १४२)।
   पयडिय वि [ प्रकटित ] प्रकट किया हुआ; (सुर ३, ४८;
    श्री र )। " । भी स्थार कर हैं है । है ।
```

```
पयडिय वि [ प्रपतित ] गिरा हुआ; ( गाया १, ५—पत
  933 )1
पयडीकय वि [ प्रकटीकृत ] प्रकट किया हुआ; ( महां ) ।
पयडीकर सक [ प्रकटी + कृ ] प्रकट करना । प्रयो-प्यदी-
 कराविमि; ( महा )।
पयडीमूअ ) वि [प्रकटीमूत ] जो प्रकट हुमा हो;
पयडीह्अ 🕽 ( सुर ६, १८४; श्रा १६; महा; सण )।
पथड्डणीं सी [दे] १ प्रतीहारी; २ आकृष्टि, आकर्षण; ३
 महिषी; (दे ६, ७२)।
पयण देखा पचणः (गा ७७०)।
पयण देखो पडण; ( विसे. १८१६ ).।
पयण ो न [पचन, 'क] १ पाक, पकाना; ( श्रीप;
पयणग 🕽 कुमा )। २ पोल-विशेष, प्रकाने का पाल; ( सूझ-
 नि 🗢 ; जीव ३ )। °साला स्त्री [ शाला ] पाक-स्थान;
 (भुह-२)।
पयणु ो वि [ प्रतनु ] १ कृश, पतलाः , २ सूनम, वारीकः;
प्रयणुअ 🕽 ३ अल्प, थोड़ा; ( स् २४६; सुर ८, १६४; भग
  ३, ४ ; जं २; पडम, ३०, ६६; से ११, ४६; गा
 ६८२; गउड )।
पयण्णय देखो पइण्णगः (तंदु १)।
पयत्त अक [प्र+यत्] प्रयत्न करना । पत्रत्वथ (शो);
(पि ४७१)।
पयत्त देखा पयद्ध=प्र + वृतः (काल )।
पयत्त पुं [ प्रयत्न ] चेष्टा, उद्यम, उद्योग; ( सुपा ; उव ;
ंसुर १, ६ ; २, १८२, ४, ८१ ) ।
पयत्त वि [ प्रद्त्त, प्रत्त ] १ दिया हुआ; (भग)। २
 त्रमुज्ञात, संमत; ( अनु ३ )।
पयत्त देखो पयट्ट=प्रवृतः (सुर २, १४६; ३, २४८; से
 ३, २४; ८, ३; गा ४३६ )।
पयत्ताविअ वि [ प्रचर्तित ] प्रवृत्त किया हुआ; ( काल )।
पयत्थ पुं [-पदार्थ ] ९ शब्द का प्रतिपाद्य, पद का ्र अर्थ;
 ( विसे १००३; चेइ स्र २७१ )। र तत्वः ( सम . १०६)
'सूपा २०४ ) । ३ वस्तु, चीज; ( पात्र ) ।
पयन्त देखो पद्मणण=प्रकीर्ण; ( भवि ) ।
पयन्ना देखो पद्मण्णा ; ( उप १४२ ही )।
पयप्पण न [ प्रकल्पन ] कल्पना, विचार; ( धर्मसं ३०७)।
प्यय देखो पायय=प्राकृत; (हैं १, ६७; गउंड )।
पयय वि [ प्रयत ] प्रयत्न-शील, सततं प्रयत्न
```

श्रीप; पउम ३; ६५; सुर १, ४; उव ), "इच्छिजं न इच्छिज व तहवि पयद्यो निमंतए साहू" (पुण्क ४२६; ∄पडि ) ५ ─पयय पुं [पतग, पद्क, पद्ग ] १ वानव्यन्तर देवों की एक जाति ; ( ठा २, ३ ; पग्राण २१ ; इक ) । २ पत्रा देवों का दिलाण दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३ )। °वइ पुं [°पित] ्रपतग देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र ; ( ठा. २, ३--पत 二 1 **पयय न [ दे ]** अनिश, निरन्तर ; ( दे ६, ६८)। = ४ ... पयर सक [ स्म ] स्मरण करना । पयरेइ; ( हे. ४, ७४ ) । वक्ट--पयरंतः (खुमा )। पयर अक [प्र+चर्] प्रचार होना । "रन्ना सुयारा भणिया जं लोए पयरइ तं सन्वं सन्वे रंघहं" ( श्रावक ७३ टी )। पयर पुं [ प्रकर ] समूह, सार्थ, जत्थाः "पयरो पित्रीलियाणं भीमंपि भुयंगमं उसइ" ( स ४२१; पात्रः, कप्प ) । पयर पुं प्रदर १ थोनि का रोग-विशेप; 🍞 भंग; ३ शर, वार्गा ; ( दे ६, १४ ) । पयर देखो पयार=प्रकार; (ह १, ६८; पड्)। पयर देखो पयार=प्रचार; (हे १, ६८)। पयर पुंन [प्रतर] १ पत्रक, पत्ना, पतरा; " कर्णगपथरलंब-माणमुत्तासमुज्जलं .....वरविमाणपुंडरीयं" (कृप्पः जीव ३ ; आचृ १ ) । २ यत पताकार आमूपण-विशेष, एक प्रकार का गहना ; ( श्रीप ; णाया १, १ )। ३ गणित-विशेष, स्वी से गुणी हुई स्वी; ( कम्म ४, ६७; जीवस ६२ ; १०२)। ४ भेद-विशेष, बाँस झादि को तरह पदार्थ का प्रथम्भाव; (भास ७)। <sup>°</sup>तव पुंन [°तपस् ] तप-विशेष ; <sup>°</sup>वट्ट

्मात )। तय जुन [तपस्] तम्बराय; यष्ट्र न [ °वृत्त ] संस्थान-निशेष; (राज)। प्रयरण न [प्रकरण] १ प्रस्ताव, प्रसंग; २ एकार्थ-प्रतिपादक प्रन्थ। ३ एकार्थ-प्रतिपादक प्रन्थांश; " जुम्हद्म्हपयरणं " (हे १, २४६)। प्रयरण न [प्रतरण] प्रथम दातन्य भिन्ना; (राज)। प्रयरिस देखो पर्यस्त । वक्त—प्रयरिसंत; (पडम ६, ६४)।

पयरिस देखो पगरिस ; (महा)।
पयल अक [प्र+चल्] १ चलना। २ स्वलित होना।
पयलेज; (आचा २, २, ३,३)। वक्र—पयलेमाण;
(आचा २,२,३,३)।

पयल देखो पयडं ⇒प्र + कटय् । पमल; ( पिंग ) । नंह---पअलि; ( अप ) ; ( पिंग )। पयल देखो पयड = प्रकट; ( पिंग )। पयंछ ( अप.) सक प्र + चालय ] १ चलाना । २ गिराना। पञ्चल; (पिंग)। पयल वि [ प्रचल ] चलायमान, चलने वाला; (.पटम १००, €-) l ुपर्यंल पुं [ दे ] नोड़, पिन्न-गृह: ( द ६, ७ ) । पयल ) सी [दे प्रचला ] १ निहा, नींद; (दं ६,६)। पयला 🖯 र निदा-विशेष, वैट वैंट और खड़े खड़े जो नीद त्राती है वह; ३ जिसके उदय से वैंट २ ब्रोर खड़े २ नींद आती है वह कर्म; ( सम १४; कम्म १, ११ )। पयला स्रो [दे 'प्रचला] १ कर्म-विशेष, जिसके उदय से चलते २ निहा त्राती है वह कर्म; २ चलतं २ त्राने वाली नींदः ( कम्म १, १; ठा ६; निवृ ११ )। पयला अक [ प्रचलाय् ] निदा लेना, नींद करना। प्रयलाइ; (पात्र )। हेक्---पवलाइत्तए; (क्स )। पयलाइअ न [ प्रचलायित ] १ नींद्र, निहा; ३ वूर्णन, नींद्र क कारण वैंटे २ सिर का डालना; ( सं १२, ४२ )। पंयलाइया सी दि ] हाथ से चलने वाल जन्तु की एक जाति; (सूत्र २, ३, २४)। पयलाय देखां प्यला=प्रचताय्। पथलायइः ( जीव ३ )। वक्ट-पयलायंतः ( राज )। पयलाय पुं [ दे ] १ हर, महादेव; ( दे ६, ७२ ) । २ सर्ग, साँपः (दे ६, ७२: पड्)। पयलायण न [ प्रचलायन ] देनां पयलाइय; ( दृह ३ ) ।

पयलायमत्त पुं [दे ] मगूर, मीर; (दे ६, ३६)। पयलिश्र देखां पयडिश; (पिंग; पि २३८)। पयलिय वि [प्रचलित] १ स्वलित, गिग हुआ; (राव; श्राड)। २ हिला हुआ; (पडम ६८, ७३; गांवा १, ८; कप्प; श्रीप)।

पयिलय वि [ प्रद्लित ] भाँगा हुमा, तोड़ा हुमा; ( कटा )। पयल्ल अक [ प्रक्ति ] पत्तना, फैतना । पराप्र; ( के ४, ७७; प्राष्ट्र ७६ )। पयल्ल अक [ स्ट ] १ शिथितना करना, टीता होना । २ तट-

कना । पयल्तइ; ( है ४, ७० ) । पयल्ल नि [ **असृत** ] हैता हुया: ( पाम ) । पयल्ल पुं [ प्रकल्य ] महाग्रह-विरोप; ( गुन २० ) ।

पयिल्ळर वि [ प्रसमर ] फैलने वाला; ( कुमा )। पयिल्लर वि [ शैथिल्यकृत् ] शिथिल होने वाला; ढीला होने वाला; (कुमा ६, ४३)। पयिल्लर वि [लम्बनकृत्] लटकने वाला; ( कुमा ६, ४३ )। पयव सक [प्र + तप्, तापय्] तपाना, गरम करना । पश्र-वेज्ज; (से ४, २८) । वक्र-पश्रविज्जंत; (से २, २४)। पयव सक [पा] पीना, पान करना । कनक -- "धीरश्रं सङ्मुहल घणपअविज्जंतअं" ( से २, २४ )। 🔻 पयवई स्त्री | दे | सेना, लश्कर; ( दे ६, १६ )। पयिव स्त्री [ पद्वि ] देखो पयवीः ( चेइय ८७२ )। पयविश्व वि [ प्रतप्त, प्रतापित ] गरम किया हुआ, तपाया हुआ; (गा १८४; से २, २४ )। पयवी स्त्री [ पदवी ] १ मार्ग, रास्ता; ( पात्र, गा १०७; सुपा ३७८ )। २ विरुद, पदवी; ( उप पृ ३८९ )। पयह सक [प्र+हा] त्याग करना, छोड़ना। पर्यहे, पर्यहिज, पयहेजा; (स्य १,५०,१४; १, २, २, ११; १, २, ३, ६; उत्त ४, १२; स १३६)। संक्र-पयहियः ( पउम ६३, १६; गच्छ १, २४ )। क्र—पयहियव्यः ( स ७१४ )। पयहिंण देखो पदविखण = प्रदिच्चणः ( भवि )। पया सक [प्र + जनय् ) प्रसव करना, जन्म देना । पशामि; ' ( विपा १, ७ ) । पयाएजासिः; ( विपा १, ७ ) । भवि—प-याहिति, पयाहिंति, पयाहिसिः ( कप्पः पि ७६; कप्पः)। पया सक प्रि + या प्रयाण करना, प्रस्थान करना। पयाइ: ( उत्त १३, २४ )। पया स्त्री [ दे ] चुल्ली, चुल्हा; ( राज )। पया स्त्री व [ प्रजा ] १ वश-वर्ती मनुष्य, रैयत; "जह य पयागा नरिंदो'' ( उव; विपा १, १ )। २ लोक, जन समृहः ( सिरि ४२; पंचा ७, ३७ )। ३ जन्तु-समह ; ''निञ्चिगण-चारी अरए पयासु" ( आचा; सूत्र १, ४, २, ६ ) । ४ संतान वाली स्त्री; "निन्विंद नंदिं अरए पयासु अमोहदंसी" ( त्राचा; स्त्र १, १०, १४ ) । ४ संतान, संतति; ( सिरि ४२ )। °णंद पुं [ °नन्द ] एक कुलकर पुरुष का नाम; ( प-उम ३, ४३)। °नाह पुं [ °नाध ] राजा, नंग्श; ( सुपा ४७४ ) । °पाल पुं [ °पाल ] एक जैन मुनि जो पाँचर्वे वलदेव के पूर्वजन्म में गुरू थे; ( पडम २०, १६२ )। वड़ पुं [ °पित ] १ व्रह्मा, विधाताः (पात्रः, सुपा ३०४)। २ प्रथम नासुदेव के पिता का नाम; (परम २०, ४८२; सम

१५२)। ३ नत्त्रसन्देव विशेष, रे।हिणी-नत्त्रतः अधिष्ठायक देव; (ठा२,३—पत्र ७७;सुज्ञ १०,१२)। ४ दत्त, करयप ब्रादि ऋषिः १ राजा, नरेशः; ६ सूर्य, रविः; ७ विहः, अप्रिः; प्रत्वष्टाः; ६ पिता, जनकः; १० कीट-विशेषः; ११ जाम्हरू ता; (हे १, १७७; १८०)। १२ ग्रहोरात का उन्नोसवाँ मुहत्ती; ( सुज १०, १३ )। पयाइ पुं [ पदाति ] प्यादा, पाँच से चलने वाला सैनिक; ( ह २, १३८५; पड्; कुमा; महा ) । पयाग पुन [प्रयाग ] तीर्थ-विशेष जहाँ गंगा श्रीर यमुना का संगम है; ( पडम ८२, ८१ ; है १, १७७ )। पयाण न प्रदान दान, वितरण; (उवा; उप १६७ टी; सुर ४, २१०; सुपा ४६२ )। पयाण न [ प्रतान ] विस्तार; ( भग १६, ६ )। पयाण न [ प्रयाण ] प्रस्थान, गमन; ( गाया १, ३; पगह २, १; परम ५४, २८; महा )। पयाम देखां पकाम; (स ६५६)। पयाम न [दे] अनुपूर्व, कमानुसार; (दे ६, ६; पाअ) पयाय देखो पयागः; ( कुमा )। पयाय वि [ प्रयात ] जिसने प्रयाण किया हो वह; ( उप २११ टी; महा; श्रोप )। पयाय वि [ प्रजात ] उत्पन्न, संजातः, "पयायसाला विडिमा" (दस ७, ३१)। पयाय वि [ प्रजात, प्रजनित ] प्रस्त, जिसने जन्म दिया हो वहः "दारगं पयाया" (विषा १, १; २; कप्पः गाया १, १—पत ३३)। "पयाया पुत्तं" ( वस् )। पयाय देखो पयाच = प्रतापः (गा ३२६: से ४, ३०)। पयार सक [प्र+चारय] प्रचार करना । प्यारइ; (सण)। संकृ--पयारिचि ( अप ) ; ( सरा ) । पयार सक [ प्र + तारय् ] प्रतारण करना, ठगना । पयारइ, पयारसि; (सण)। पयार पुं [प्रकार ] १ भेद, किस्म; २ हंग, रीति, तरह; (हे १, ६८; कुमा)। पयार वुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( पडम ३०,४६ )। पयार पुं [ प्रचार ] १ संचार, संचरण; (सुपा २४ )। २ प्रसार, फैलाव; ( ह १,६८ )। पयारण न [ प्रतारण ] वञ्चना, ठगाई; ( सुर १२, ६१ ) ४ पयारिअ वि [ प्रतारित ] टगा हुत्रा, विन्वतः ( पात्रः, सुर ४, १११)।

```
पयाल पुं [ पाताल ] भगवान् अनन्तनाथजी का शासन-यन्न;
 "छम्मुह पयाल किन्नर" (संति ५०)। ं ःः
पयाच सक [प्र+तापय] तपाना, गरम करना । वक्र-प-
 यावेमाणः (पि ११२)। हेक्-- पयावित्तएः (कप्प)।
पुर्वाव पुं [ प्रताप ] १ तेज, प्रखरता; ( कुमा; सर्ग )। २.
 प्रकृष्ट ताप, प्रखर कन्मा; ( पत्र ४ )।
पयाचण न [ पाचन ] पकवाना, पाक कराना; ( पगह १, १;
 श्राष्ट्र) ।
पयावण न [ प्रतापन ] १ गरम करना, तपाना; ( श्रोघ १८०
 भा; पिंड ३४; ब्राचा )। २ ब्राप्ते; (कुप्रं ३८९) । ंं
पयाचि वि [ प्रतापिन् ] १ प्रताप-शाली; २ पुं. इच्चाकु वंश
 के एक राजा का नाम; (पडम ४, ४)।
पयास सक [प्र+काशय्] १ व्यक्त करना । २ चमकाना।
 ३ प्रसिद्ध करना । प्रयासेड: (हे ४, ४४)। वक्त-प्रयासं-
 त, पयासेंत, पञासक्षंत; (सणः, गा ४०३; उप ८३३
 टी; पि ३६७ )। ह-पयासंणिज्ज, पयासियन्वः ( उप
 १६७ टी; उप पृ ११)।
पयास देखी पंगास=प्रकाश; (पांत्र; इसा )।
पर्यास पुं प्रयास ] प्रयत्न, उद्यम; ( चेइय २६० )।
पयास ( अप ) नीचे देखो; ( भवि )।
पयासंग वि [ प्रकाशक ] प्रकाश करने वाला; ( सं ७८ )।
पयासण न [प्रकाशन] १ प्रकाश-करणः; ( त्राचाः सुपा
 ४१६)। २ वि. प्रकाशक, प्रकाश करने वाला; "परमत्थ-
 पयासणं वीरं " ( पुष्फ १ )।
पयासय देखो पयासगः ( विसे ११३०; सं १; पव ८६ )।
पयास्ति वि [ प्रकाशिन्] प्रकाशं करने वालाः ( सणः हम्मी-
 र १४)।
पयासिय देखो पगासिय; ( भवि )।
पयासिर वि [ प्रकाशितृ ] प्रकाश करने वाला; ( भवि )।
पयासे त देखो पयास=प्र + काशयू।
पयाहिण देखो पद्विखण=प्रदिच्छाः ( उवाः; श्रीपः भविः
जुषि ६४)।
पयाहिण देखो पद्विखण=प्रदिज्ञायम् । पयाहिण्यः; (भवि)।
 पयाहिणंति; ( कुप्र २६३ )।
पयाहिणा देखो पदिक्खणा; ( युंपा ४७ )।
पटयवत्थाण ( शौ ) न [ पर्यवस्थान] प्रकृति में अवस्थान;
 (स्वप्र ४८)।
```

पर सक [ भ्रम् ] अमण करना, घृमना । परइ; ( हे ४, १६१; कुमा )। पर देखो प=प्र; ('तंदु ४६ )।' पर वि [ पर ] १ अन्य, भिन्न, इतर; (गा ३८४; महा; प्रासू ·८; ११७)। २ तत्पर, तल्लीन: "कोऊहलपरा" ( महां: ंकुमा )। ३-श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान; ( त्राचा; रयण १४/)। ४ ·प्रकर्ष-प्राप्त, प्रकृष्ट; · ( श्राचा; श्रा २३ ) । ५ उत्तर-वर्ती वाद ·का; "परलोग—"( महा )। ६ दूरवर्ती; ( सूत्र १, ८; निचू · १ )। ७ अनात्मीय, अ-स्वीय; ( उत्त १: निचू २ )। 🛱 पुं शत्, दुश्मन, रिपु; ( सुर १२, ६२; कुमा; प्रास ६ ) । ६ न. केवल, फक्त; (कुमा; भिन)। उह वि [ पुष्ट ] ग्रन्य से पालित; २ पुं कोकिल पत्ती; ( हे १, १७६ )। "उतिथयं वि [ "तीर्थिक ] भिन्न दर्शन वाला; (भग)। "एस पु [ °देश ] विदेश, भिन्न देश, अन्य देश; (भिव )। °ओ अ [ ेतस ] १ बाद में, परली तर्फ; "अडवीए परओ" ( महा )। २ भिन्न में, इतर में; ( क़ुमा )। ३ इतर से, अन्य हे; ( सूत्र १, १२ ) । °गणिच्चय वि [ °गणीय ] भिन्न गण से संबन्ध रखने वाला; स्त्री— <sup>°</sup>िच्चया; ('निचू प्त )। °गरिहं भाण न [ °गर्हाध्यान ] इतर की निन्दा का विचार: ( ब्राउ )। धाय पुं ि धात ] १ दूसरे को ब्राधा-त पहुँ चाना । २ पुन कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य वलवानों की भी दृष्टि में अजेय समभा जाता है वह कर्म; "परघाउदया पाणी परेसिं वलीगांपि होइ दुद्धरिसी" (कम्म १, ४४ )। °चित्तण्णु वि [ °चित्तज्ञ ] अन्य के मन के भाव को जानने वाला; ·( उप १७६ टी )। "च्छंद, "छंद पुं [ °च्छन्द ] १ पर का अभिप्राय, अन्य का आराय; (' ठा त्र, ४; भग २१, ७)। २ पराधीन, परतन्त्र; ( राज; पा-अ )। °जाणुअ वि [ °ज्ञ ] १ पर को जानने वाला; २ प्रक्त-ं ष्ट जानकार; (प्राक्त १८) । दुं पुं [ ेश्ये ] परोपकार; ( राज )। 'हा स्त्री [ 'थं ] दूसर के लिए; "कडं परहाए" ( ग्राचा ) । °णिंदंभाण न [ °निन्दाध्यान ] अन्य की निन्दा का चिन्तन; ( ब्राउ ) । °ण्णुअ देखो <sup>°</sup>जाणुअ; ( प्राकृ १८ ) । °तंत वि [ °तन्त्र ] पराधीन, परायतः; ( सुपा २३३ ) । °तितिथ्यं देखो °उत्थियः; ( भगः; सम्म : ८४) । °तीर न [°तीर ] सामने वाला किनारा; (पात्र)। 'त न [ 'त्व ] १ भिन्नत्व; पार्यक्य; १ वैशेषिक दर्शन ्र में प्रसिद्ध गुण-विशेष; (विसे २४६१)। 'त्त ब्र िश्व ] १९ 'जन्मान्तर ' में, "परलोक

४०८ )। २ न जन्मान्तरः "ते इहग्रंपि परते नरयगइं जंति नियमेगा" ( सुपा ५२१ ), "इह लोए च्चिय दीसइ सग्गो न-रब्रो य किं परतेण" (वजा १३८)। <sup>°</sup>तथ ब्र [ °त्र ] जन्मातर में, "इहं परत्थावि य जं विरुद्धं न किजाए तंिंप सया निसिद्धं" ( सत्त ३७; सुर १४, ३३; उन )। °तथ देखो °ह; ( सुर ४, ७३ )। °तथी स्त्री [ °स्त्री ] परकीय स्त्री; ( प्रासू १४४ )। °दार पुंन [°दार] परकीय स्त्री; (पडि), "जो वज्जइ परदारं सो सेवइ नो कयाइ परदारं" (सुपा ३६९), "द्व्वेश अप्पकालं गहिया वेसावि होइ परदारं" (सुपा३८०)। °दारि वि [ °दारिन् ] परस्री-तम्पट; "ता एस वसुमईए कएण परदारियाए आयात्रो" ( सुर ६, १७६ )। पन्ख वि [ **ैपक्ष** ] वैधर्मिक, भिन्न धर्म का अनुयायी; (द्र १७)। °परिवाइय वि [ °परिवादिक ] इतर के दोषों को वोलने वाला, पर-निन्दक; ( श्रीप )। °परिचाय पुं [ °परिचाद ] १ पर के गुरा-दोषों का विप्रकीर्ण वचन; ( ग्रौप; कप्प )। २ पर-निन्दा, इतर के दोषों का परिकीर्त्तन; (ठा १; ४, ४)। ३ अन्य के सद्गुणों का अपलाप; ( पंचू )। °परिवाय पुं [ "परिपात ] अन्य का पातन, दोषोद्घाटन-द्वारा दूसरे को गिरानाः (भग १२, ४)। °पुट्ट देखो °उद्दः (परुण १७; स ४१६)। °भव पुं [ °भव ] त्रागामी जन्मः ( ग्रीपः पगह १, १)। °भविस वि [ °भविक ] ब्रागामी जन्म से सं-वन्ध रखने वाला; (भग; ठा ६)। भाग पुं [ भाग ] १ श्रेष्ठ श्रंशः २ अन्य का हिस्साः ३ अत्यन्त उत्कर्षः ( उप पृ ६७)। °महेला स्त्री [ °महेला ] १ उत्तम स्त्री; २ परकीय स्त्री; ( सुपा ४७० )। <sup>°</sup>यत्त देखो <sup>°</sup>गयत्तः "परयत्तो परछंदो" (पात्र)। °लोअ, 'लोग पुं [°लोक] १ इतर जन, स्वजन से भिन्न; ( उप ६८६ टी ) । २ जन्मान्तर; ( पगह १, २; विसे १६११; महा; प्रासू ७१; सण )। °वस्त वि [ °व-शा ] पराधीन, परतन्त्रः ( कुमाः, सुपा २३७ )। °वाइ पुं [ °वादिन् ] इतर दार्शनिक; ( श्रौप ) । °वाय पुं [°वाद] १ इतर दर्शन, भिन्न मत; (श्रीप ) । २ श्रेष्ठ वादी; (श्रा२३)। °वाय पुं [°वाच्] १ सज्जन, सुजन; २ वि. श्रेष्ठ वाणी वाला; ( श्रा २३ )। वाय वि [ वाज ] १ श्रेष्ठ गति वाला; २ ः पुं∙ श्रेष्ठ अरुव;:( श्रा २३ )। °वाय वि [ °ावाय ] जानकार, ज्ञानी; (श्रा २३)। °वाय वि [°पाक] १ सुन्दर रसोई वनाने वाला; २ पुं. रसोइया; (श्रा २३)। वायपुं [°पात] १ जुआड़ी, जूए का खेलाड़ी; २ अंशुभ समय; ( श्रा २३ )। °वाय पुं [ °व्याद ] ब्राह्मण, विप्र; (; श्रा२३ ) । °वाय पुं [ **ावाय**] धनी जुलाहा; धनाट्य तन्तुवाय; ( श्रा २३ )। °वाय वि [ °वात ] १ प्रकृष्ट समूह वाला; २ न. सुभिन्न समय का धान्य; ( श्रा २३ )। °वाय पुं [ °वात ] ग्रीप्म समय का जलिय-तट; ( श्रा २३ )। °वाय पुं [ °व्याच ] धूर्त, ठग; ( श्रा २३ )। "वाय वि ["पाय] ग्रनीति वार्त्ताः ( श्रा २३ )। 'वाय वि [ "वाक ] वेद-म्न, वेद-वित्; ( श्रा २३)। °वाय वि [ °पात् ] १ दयानु, कारुणिकः, २ खन पान करने वाला; ३ खूव सूखने वाला; ४ पुं. पानृट् काल का यवास वृत्तः, १ मय-व्यसनीः, ( श्रा २३ )। वाय वि [ °वा-द ] सुस्थिर; ( श्रा २३ )। °वाय वि [ °व्यात ] १ श्रेष्ट श्राच्छादक; २ पुं. वस्र, कपड़ा; (श्रा २३)। °वाय वि [ <sup>°</sup>चातृ ] १ प्रक्रष्ट वहन करने वाला; २ पुं. श्रेष्ठ तन्तुवाय, उत्तम जुलाहा; ३ महान् पवन; (श्रा २३)। <sup>°</sup>वाय वि िं च्यागस् ] १ श्रति वड़ा अपराधी, गुरुतर अपराधी; (श्रा २३)। °वाय वि [°व्याप ] प्रकृष्ट विस्तार वाला; ( श्रा २३ )। °वाय वि विवास ] १ जहाँ पर प्रकृष्ट वक-समूह हो वह स्थान; २ न. मत्स्य-परिपूर्ण सरोवर; (थ्रा २३)। वाय वि [° व्याय] १ श्रेष्ठ वायु वाला; २ जहाँ पर पित्रश्रों का विशेष ग्रागमन होता हो वह; ३ पुं. ग्रनुकूल पवन से चले स् जहाज; ४ सुन्दर घर; १ वनोहे रा, वन-प्रदेश; ( श्रा २३ ) । °वाय वि [ °ावाय ] १ जहाँ पानी का प्रकृष्ट आगमन हो वहः २ न. जलघि-मुख, समुद्र का मुँह; ३ पुं महा-समुद्र, महा-सागर: (श्रा २३)। °वाय वि [ °व्याज ] अन्य के पास विशेष गमन करने वाला; २ प्रार्थना-परायण; (श्रा २३)। °वाय वि [ °1पाय ] १ अत्यन्त हीन-भाग्य; २ नित्य-दिरद्धः ( श्रा २३)। °वाय वि [ °वाप ] १ प्रकृष्ट वपन वाला; २ पुं कृषकः; ( श्रा २३ )। <sup>°</sup>वाय वि [ <sup>°</sup>पाप ] १ महा-पापीः; २ हत्या करने वाला; ( श्रा २३ )। °वाय पुं [ °ापाक ] १ कुम्भकार, कुम्हार: २ मुक्त जीव; ३ पहली तीन नरक-भूमि; (श्रा २३ )। <sup>°</sup>वाय वि [ °ापाग ] वृत्त-रहित, वृत्त-वर्जित; (श्रा २३)। °वाय वि [ °वाज् ] शतु-नाशकः; ( श्रा २३)। °वाय पुं [ °पाद ] महान् वृक्त, वड़ा पेड़; ( श्रा २३ )। वाय वि [ पात् ] प्रकृष्ट पैर वाला; ( श्रा २३ )। वारे वि [°वाच] फलित शालि; (श्रा २३)। °वाय वि [°ावा-प ] १ विशेष भाव से शतु की चिन्ता करने वाला; २ पुं. मन्त्री, श्रमात्य; ३ सुभट, योद्धा; ( श्रा २३ )। °वाय वि [ **ापात** ] श्रापात-सुन्दर जो प्रारम्भ में ही सुन्दर हो वह; (श्रा २३)। °वाय वि ि वाय ] श्रेष्ठ विवाह वाला:

( श्रा २३ )। °वाय वि [ °पाय] श्रेष्ट रत्ता वाला, जिसकी रक्ता का उत्तम प्रवन्ध हो वह; २ अत्यन्त प्यासा; ३ पुं. राजा, न्रेशः (श्रा २३)। वाय वि [°व्यात] १ इतर के पास विशेष वमन करने वाला; २ पुं भिच्नुक, याचक; (श्रा २३)। °वाय वि [°पायस्] १ इसरे की रत्ता के लिये हथियार रखने त्राला; २ पुं. सुभड़, योद्धा; (श्रा २३)। °वाया स्री [ °व्याजा ] वेश्या, वारांगना; ( श्रा २३ )। °वाया स्री [ °व्यागस् ] असती, कुलटा; ( श्रा २३ )। °वाया स्त्री [ °व्यापा ] ग्रन्तिम समुद्र की स्थिति; ( श्रा २३ )। **ैवाया** स्त्री [ **ैापाता** ] धूर्त-मैत्री; ( श्रा २३ )। °वाया स्त्री [ 'ब्राया ] नृप-कन्या; (श्रा २३)। 'बाया स्त्री [ ेपागा ] मह-भूमि; ( श्रा २३ )। ेवाया स्त्री [ ेवाच् ] कश्मीर-भूमि; (भ्रा २३) । °वाया स्त्री [ °वाज् ] नृप-स्थिति; ( श्रा २३ )। "वाया स्त्री ["पात् ] रातपदी, जन्तु-विरोष (श्रा २३)। °वाया स्त्री [ °व्यावा ] भेरी, वाद्य-विशेष; (श्रा २३)। °विएस पुं [°विदेश] परदेश, विदेश; (ऋंडम ३२, ३६ )। ° व्यस देखो °वस; ( पड्; गा २६४; भवि )। °संतिग वि [ °सत्क ] पर-संवन्धी, परकीय; (पण्ह १, ३)। °समय पुं [ °समय ] इतर दर्शन का सिद्धान्तः "जावद्या नयवाया तावद्या चेव परसमया" ( सम्म १४४ )। °हुअ वि [ °भृत ] १ दूसरे से पुष्ट, अन्य से पा-लित; (प्राप्र)। २ पुंस्ती कोयल. पिक पत्ती; (कप्प), स्री--°आ; ( पुर ३, ४४; पात्र )। भघाय देखो भघाय; ( प्रास् १०४; सम ६७ ) । "धीण देखो "हीण; ( धर्मवि १३६ )। <sup>°</sup>ायत्त वि [ °ायत्त ] पराधीन, परतन्त्र; ( पडम ६४, ३४; उप पृ १८२; महा )। °ाहीण वि [ °ाधीन ] परतन्त्र, परायतः; ( नाट-मालवि २० )। पर° देखो परा=ग्र; (श्रा २३; पडम ६१, ८)। परं ग्र [परम्] १ परन्तु, किन्तु; "जं तुमं श्राणवेसिति, पर् तुह दूरे नयरं" ( महा )। २ उपरान्त; "नो से कप्पइ एतो वाहिं; तेण परं, जत्य नाणदंसणचरिताइं उस्सप्यंति ति वेमि" (कस. १, ४१; २, ४--७; ४, १२--२६)। ३ केवल, फक्त; "एस मह संतानो, परं मायाससरमज्जेषेया जइ अवगच्छइत्ति" ( महा ) । परं म [ परुत् ] आगामी वर्षः "ग्रज्जं कल्लं परं परारिं" ( वै २ ), "ग्रज्जं परं परारिं पुरिसा चिंतंति ग्रत्यसंपत्तिं" (प्रास् ११०)।

परंग सक [ परि + अङ्ग् ] चलना, गति करना,। क्यक्र-परंगिज्जमाण; ( ग्रीप )। परंगमण न [ पर्यङ्गन ] पाँव से चलना, चंक्रमण; ( भ्रीप )। परंगामण न [ पर्यड्नन ] चलाना, चंकमण कराना; ( भग ११, ११---पत १४४ )। परंतम वि [परतम] अन्य को हैरान करने वाला; ( ठा ४, २--पत २१६ )। परंतम वि [ परतमस् ] १ ब्रन्य पर कोध करने वाला; २ अन्य-विपयक अज्ञान रखने वाला; ( ठा ४, २--पत २१६ )। परंतु ब्र [ परन्तु ] किन्तु; ( ध्रुपा ४६६ )। परंदम वि परन्दम ] १ अन्य को पीड़ा पहुँचाने वाला; ( उत्त ७, ६ )। २ अन्य को शान्त करने वाला; ३ भरव श्रादि को सीखाने वाला; ( ठा ४, २—पत २१३ )। **परंपरय <sup>)</sup> १; १०)।** ३ पुंन. परम्परा, श्रविच्छिन्त धारा; ( उप ७३३ ), "पुरिसपरंपरएण तेहिं इहगा भाषिया" "एस दव्वपरंपरगो" ( आव १ ), "परंपरेणं " ( कप्प; धर्मसं ४३१; १३०६ ) I परंपरा स्त्री [परम्परा] १ अनुकम, परिपाटी; (भग; ब्रोप; पाद्य )। २ अविन्छिन्न धारा, प्रवाहः (णाया १, १)। ३ निरन्तरता, ग्र-व्यवधान; (भग ६, १)। ४ व्यवधान, अन्तरः "अगांतरोववण्णणा चेत्र परंपरोववण्णणा चेत्र " ( ठा २, २; भग १३, १ )। परंभरि वि [परम्भरि] दूसरे का पेट भरने वाला; ( टा ४,३—पत्त २४७ )। परंमुह वि [पराङ्मुख] मुँह-फिरा, विनुख; (पि १६७)। परकीअ ) वि [परकीय] भ्रन्य-संवन्यी, इतर से संवन्य रखने वाला; (विते ४१; सुपा ३४६; मिन १४१; परक्क ) पड्; स्वप्न ४०; स २०७; पड्), "न से-वियव्वा प्रमया परक्का" ( गोय १३ )। **पर**क न [ दे ] छोटा प्रवाह ; ( दे ६, ८ ) । 🗽 परक्कंत वि [ पराकान्त ] १ जिसने पराक्रम किया हो पर : २ अन्य से आकान्त ; "गामायुगामं सूहनमायस्य दुनायं दुष्परक्कंतं भवद्र" (ग्राचा )। ३ न. पराकम, बत्तः ४ दयम, प्रयत्न ; १ अनुष्टान <sub>;</sub> "जे भनुदा महामागा दीरा भन्न-म्मत्तरंसियो, अनुद्धं तेसि परक्कंतं" ( सूम १, ८, २१ )।

परक्कम अक् [परा + क्रम् ] पराक्रम करना । परक्कमे, परक्कमेजा, परक्कमेजासि ; (ग्राचा )। वक्र-परक्कमंत, . परक्कममाणः; (त्राचा)। कृ —परक्कमियव्व, परक्कममः ( साया १, १ ; सूत्र १, १, १ )। प्रक्कम पुंत [प्राक्रम ] १ वीर्य, वल, शक्ति, सामर्थ्य; (विसे १०४६; ठा ३, १; कुमा), "तस्स परक्कमं गीय-मांगां न तए सुयं" (सम्मत १ ७६ )। २ उत्साह ; ३ चेष्टा, प्रयत्न ; ( त्राचृ १; प्राप्तृ ६३ ; आचा )। ४ रात् का नाश करने की शक्ति ; (जं ३)। १ पर-आक्रमण, पर-पराजय ; (ठा ४, १ ; आवम)। ६ गमन, गति ; ( सुअ २, १, ६ )। परक्कमि वि [ पराक्रमिन् ] पराक्रम-संपन्न ; (धर्मवि १६ ; 920)1 परग न [दे परक ] १ तृण-विशेष, जिससे फूल गूँथे जाते , हैं ; ( ब्राचा २, २, ३, २० ; सूत्र २, २, ७ )। ्धान्य-विशेष ; ( सूत्र २, २, ११ )। परगासय वि [ प्रकाशक] प्रकाश करने वाला; ( तंदु ४६ )। परज्ज ( अप ) सक [ परा + जि ] पराजय करना, हराना । परजाइ ; (भवि)। परज्जिय ( त्रप ) वि [ पराजित ] पराजय-प्राप्त, हराया हुआ; (भवि)। परज्भः वि [ दे ] १ पर-वश, पराधीन, परतन्त ; "जेसंखया; तुच्छंपरप्पवाई ते पेजदोसाणुगया परज्भा" ( उत्त ४, १३ बृह ४.)। २ पुंन परतन्त्रता, पराधीनता ; ( ठा १०— पतं ४०१ ; भग ७, ५—पत ३१४ )। परइ देखो परिअह=परिवर्त ; ( जीवस २५२ ; पव १६२ ; कम्म ५, ५६ )। परडा स्त्री [दे] सर्प-विशेष ; (दे ६, ४), "उचारं कुणमा-णो अपाणदेसिम्म गरुयपरडाए, दहो, पीडाए मुत्रो" ( सुपा ६२०)। परदारिअ पुं [ पारदारिक ] परस्री-लम्पट ; ( पडम १०४, 900)1 परःद्व वि [ दे ] १ पीडित, दुःखित ; ( दे ६, ७०; पात्र; सुर ७, ४; १६, १४४; उप पृ २२०; महा )। २ पतितः; ३ भीरु, डरपोकः ; (दे ६, ७०)। ४ व्याप्तः; " जीइ परद्धा जीवा न दोसगुणदंसिणो होंति" ( धम्मो १४ )। परप्पर देखो परोप्पर; ( पि ३११; नाट—मालती १६८ )। परवसवमाण देखो पराभव ॥ परा + भू ।

परभत्त वि [ दे ] भीरु, डरपोक ; ( पड् )। परभाअ पुं ि दे ] सुरत, मैथुन ; ( दे ६, २७ )। परम वि [ परम ] १ उत्कृष्ट, सर्वाधिक ; ( सूत्र १, १६ ; जी ३७ )। र उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ट ; (पंचव ४ दें धर्म ३ ; कुमा )। ३ ग्रत्यर्थ, ग्रत्यन्त ; ( पग्ह १, ३ ; भग ; ग्रीप )। ४ प्रधान, मुख्य; ( श्राचा; दस ६., ३ )। ४ पुं मोत्त, मुक्ति; ६ संयम, चारिहा; ( श्राचा ; स्य १, ६)। ७ न. सुखः (दस ४)। <u>५ लगातार</u> पाँच दिनों का उपवास; ( संबोध १८ )। हु पुं [ ार्घ ] १ सत्य पदार्थ, वास्तविक चीज ; "ग्रयं परमहे सेसे ग्रगाई" (भग; धर्म १)। २ मोच, मुक्ति; (उत्त १८; पगह १,३)। ३ संयम, चारित ; ( सूत्र १,६)। ४ पुंन देखो नीचे <sup>°</sup>तथ=ार्थ ; "परमदृनिद्विग्रद्वा" (पडि ; धर्म २)। <sup>°</sup>णणादेखो <sup>°</sup>न्न; (सम १४१)। °त्था पुंन [ भर्य ] १ तत्त्व, सत्य; "तत्तं परमत्यं " ( पात्र), "परम-त्थदो" ( ग्रभि ६१ )। २—४ देखो दु: (सुपा २४ ; ११० ; सण ; प्रास् १६४; महा)। °त्य न [ °ास्त्र ] सर्वो-त्तम हथियार, अमोघ असा; (से १, १)। °दंसि व [ँदर्शिन् ] १ मोच देखने वाला ; २ मोच्च-मार्ग का जान- 🍃 कार ; ( ब्राचा )। °न्न न [ °न्न ] १ खीर, दुग्ध-प्रधान मिष्ट भोजन ; ( सुपा ३६० )। २ एक दिन का उपवास ; ( संबोध १८ )। °पय न [ °पद ] मोन्न, निर्वाण, मुक्ति ; · (पात्रः; भवि ; त्राजि ४० ; पंचा १४ ) । °प्प पुं [°ात्सन्] सर्वोत्तम ब्रात्मा, परमेश्वर ; ( कुमा ; सुपा ८३ ; रयगा४३)। °प्पय देखो °पय ; ( सुपा १२७ )। °प्पय देखो °प्प ; (भिव )। <sup>°</sup>प्पया स्त्री [ °ात्मता ] मुक्ति, मोच ; ''सेले-सिं ब्रारुहिउं ब्रिरिकेसिरिसूरी परमप्पयं पत्तो" ( सुपा १२७ )। °वोधिसत्त पुं [°वोधिसत्तव ] परमाईत, ब्रईन देव का परम भक्त ; ( मोह ३ )। °संखिज्ज न [ °संख्येय ] ्संख्या-विशेष ; (कम्म ४, ७१)। °स्रोमणस्सिय वि [ °सोमनस्यत ] सर्वोत्तम मन वाला, संतुष्ट मन बोह्ना; ( ग्रोप; कप्प )। °सोमणस्सिय वि [ °सोमनस्यिक ] वही ग्रर्थ; (ग्रौप; कप्प)। °हेला स्री [°हेला] उत्कृष्ट तिरस्कार ; ( सुपा ४७० )। "ाउ न [ "ायुस ] १ लम्बा त्रायुज्य, बड़ी उमर ; ( पउम १०, ७ )। २ जीवित-काल, उमर: (विपा १, १)। °ाणु पुं [ °ाणु ] सर्व-सूत्त्म वस्तु; ( भग; गउड )। °ाहम्मिय पुं [ **ॅाधार्मिक**] अधुर-विशेष, नारक जीवों को दुःख देने वाले

देवों की एक जाति; ( सम २८ )। "होहिअ वि "धोव-भिक ] अवधिज्ञान-विशेष वाला, ज्ञानि-विशेष; ( भगः)। परमिद्धि वुं [ परमेष्टिन् ] १ ब्रह्मा, चतुराननः ( पात्रः; सम्मत . ७८ )। २ अईन्, सिद्ध, ब्राचार्य, उपाध्याय और मुनि; ( सुपा ६४; त्राप ६८; गण ६; निसा २० )। परमुक वि [ परामुक्त ] परित्यक्तः ( पडम ७१, २६ ) 🕟 परमुवगारि ) वि [ परमोपकारिन् ] वड़ा उपकार करने परमुवयारि ∫ वाला; (सुर २, ४२; २, ३७)। परमुह देखो परम्मुह; (से २, १६)। परमेहि देखो परमिहि: ( कुमा: भिव: चेइय ४६६ )। परमेसर वुं [ परमेश्वर ] सर्वेश्वर्य-संपन्न, परमात्माः ( सम्मत १४४; भवि )। परम्मुह वि [ पराङ्मुख ] विमुख, मुँह-फिरा; ( गाया १, २; काप्र ७२३; गा ६८८)। परय न [ परक ] आधिक्य, अतिशय; ( उत ३४, १४ )। परलोइस वि [ पारलोकिक ] जन्मान्तर-संबन्धी; ( श्राचा; सम ११६; पराह १, ४)। परवाय वि [ प्ररवाजे] १ प्रकृष्ट शब्द से प्रेरणा करने वाला; २ पुं. सारथि, रथ हाँकने वाला; ( श्रा २३ )। परवाय वि [ शरवाय ] १ श्रेष्ठ गाना गाने वाला; २ पुं. उत्म गवैया; (श्रा २३)। परवाय पुं [ प्ररपाज ] नाज भरने का कोठा, वह घर जहाँ नाज संग्रहीत किया जाता है; (श्रा २३)। परवाया स्री [प्ररवाप् ] गिरि-नदी, पहाड़ी नदी; (श्रा २३)। परस ( अप ) देखो फास=स्पर्शः ( पिंगः भवि )। "मणि पुं [ °मणि ] रत्न-विशेष, जिसके स्पर्श से लोहा सुवर्ण होता ंहै; (पिंग)। परसण्ण ( अप ) देखो पसण्ण; ( पिंग )। परसु पुं [परशु ] अस-विशेष, परधघ, कुठार, कुल्हाड़ी: ( भग ६, ३३; प्रासू ६; ६२; काल )। °राम वुं [ °राम ] जमदिम ऋषि का पुत, जिसने इकीस वार निः चितिय पृथिवी की थी; (कुमा; पि २०८)। परसहत्त पुं दि ] वृज्ञ, पेड़, दरस्त; (दे ६, २६)। परस्सर पंस्ती दे पराशर ो गेंडा, पशु-विशेष; ( पराण १; राज ) । स्त्री- री; (पगण ११)। परहुत्त वि [ पराभूत ] पराजित, हराया गया; ( पडम ६१, < ) I

परा अ [ परा ] इन अर्थों का सूचक अञ्यय; - १ आभिमुख्य; संमुखता; २ त्याग; ३ धर्षण; ४ प्राधान्य, मुख्यता; ५ विक्रम; ६ गति, गमनः; ७ भङ्गः; < श्रनादरः; < तिरस्कारः; < ० प्रत्यावर्तनः ( हे २, २१७ )। ११ मृश, ऋत्यन्तः ( ठा ३; ,तः, श्रा २३ ) । परा खी [दे परा ] तृगा-विशेष; ( पगह २, ३--- पत १२३)। पराइ सक [ परा + जि ] हराना, पराजय करना । संक्र-प-राइइता: ( सूत्रिनि १९६ )। पराइअ वि पराजित । पराभव-प्राप्तः (पडम २, ८६; श्रीपः स ६३४; पुर ६, २४; १३, १७१; उत ३२, १२ )। पराइथ ( अप ) वि [ परागत ] गया हुआ; ( भवि )। पराइण देखो पराजिण । पराइणइ; (पि ४७३; भग)। पराई स्त्री [ परकीया ] इतर से संवन्ध रखने वाली; ( हे ४, ३५०; ३६७ )। देखो पराय=परकीय। पराकम देखो परकम; (सूत्र २, १, ६)। पराकय वि [ पराकृत ] निराकृत, निरस्तः ( अज्भ ३० )। पराकर सक | परा + क | निराकरण करना । पराकरोदि ( शौ ); ( नाट-चैत ३४ ) । पराजय वुं [ पराजय ] परिभव, श्रमिभव; ( राज )। पराजय े सक [परा + जि] पराजय करना, हराना। पराजिण / भूका-पराजयित्था; (पि ५१७)। भवि-प-राजिणिस्सइ; (पि ५२१)। संक्र-पराजिणित्ता; (ठा ४, २ ) । हेक्ट-- पराजिणित्तपः; ( भग ७, ६ )। पराजिणिअ रे देखो पराइअ=पराजित; (उप प्र ४२; महा )। पराजिय : पराण देखो पाण=प्राण; ( नाट-चैत ४४; पि १३२ )। पराणग वि [परकीय ] अन्य का, दूसरे का; "जत्थ हिरंगण-सुवृत्तमां हृत्येम परामानंपि नो छिये" ( गच्छ २, ४० ) । 🗥 पराणिय वि [ पराणीत ] पहुँ चा हुग्रा; ( भवि )। पराणी मक [ परा + णी ] पहुँ वाना । पराषणः; ( भवि )।' पराणेमि; (स २३४), "जइ भणिस ता निमेसिमितेण तुमं तायमंदिरं पराणेमि" ( कुप्र ६ ॰ )। परानयण न [ पराणयन ] पहुँ चानाः, "नियभगिणीपरानयणे का लज्जा, त्र्यवि य ऊसवो एस" ( उप ७२८ टी )। पराभव सक [परा + भू ] हराना । कनक् - पराभविज्जंत, परञ्मवमाणः ( उप ३२० टीः, गाया १, २; १८ )। पराभव पुं [ पराभव ] पराजयः ( विषा १, १ ) ।

पराभविअ वि [ पराभूत ] ग्रिमम्त, हराया हुग्रा; ( धर्मवि ξ5)1 परामह देखो परामुहः ( पउम ६८, ७३ )। परामरिस सक [परा + मृश् ] १ विचार करना, विवेचन करना । २ स्पर्श करना । परामरिसइ; ( भवि )। वक्त-परा-मरिसंतः ( भिव )। संक्र-परामरिसिअः ( नाट-मुच्छ 50)1 परामरिस वुं [परामर्श ] १ विवेचन, विचार; (प्रामा )। २ युक्ति. उपप्रति; ३ स्पर्श; ४ न्याय-शास्त्रोक्त व्याप्ति-विशिष्ट रूप से पत्त का ज्ञान; (हे २, १०४)। परामिष्ठ ) वि [ परामृष्ट ] १ विचारित, विवेचित; २ स्यृष्ट, परामुद्ध ) छुत्रा हुत्रा; ( नाट--मृच्छ ३३; हे १, १३१; स १००; कुप्र ११)। परामुख सक [परा + मृश् ] १ स्पर्श करना, छूना । २ विचार करना, विवेचन करना । ३ आच्छादित करना । ४ पों-छना । ५ लोप करना । परामुसइ; (कस )। कर्म--"सूरो परामुसिज्जइ गाभिमुहुक्खितधूलिहिं' ( उवर १२३ )। वृक्त-- "नियउत्तरिज्जेण नयणाइं परामुसंतेण भणियं" ( कुप्र ६६)। कवक्र—परामुसिज्जमाणः (स ३४६)। परामुलिय देखो परामुद्दः ( महाः पात्र )। पराय अक [प्र + राज् ] विशेष शोभना । वक् --परायंत; <u>(कप्प)।</u> ्पराय पुं [ पराग ] १ धूली, रजः, "रेणू पंस, रश्रो पराश्रो य" (पात्र )। २ पुष्प-रजः (कुमाः, गउड )। पराय । वि [परकीय ] पर-संवन्धी, इतर से संवन्ध रखने परायग नाला; "नो अप्पणा पराया गुरुणो कइ्यावि हुंति सुद्धार्यं" (सिंद्र १०६; हे ४, ३७६; भग ८, ४)। परायण वि [ परायण ] तत्पर; ( कम्म १, ६१ )। परारि च [परारि] च्रागामी तीसरा वर्ष; (प्रास् ११०; वै २ )। पराल देखो पलाल; ( प्रास् १३८ )। पराव ( श्रप ) सक [ प्र + आप् ] प्राप्त करना । परावहिं; (हे४, ४४२)। परावत्त अक [परा + वृत् ] १ वदलना, पलटना । पीछे लौटना । परावत्तरः (उवर ८८)। वक-परावत्तमाणः ( राज )। परावत्त सक [परा + वर्तय ] १ फिराना । २ ग्रावृत्ति करना । परावतंतिः ( पव ७१ ), परावतेसिः; ( मोह ४७ )।

संकृ—"तो सागरेण भिणयं त्रोर परावत्तिऊण निययरहं" (कुप्र ३७८)। परावत्त पुं [परावर्त ] परिवर्तन, हराफरी; (स ६२; उप पृ २७; महा )। परावत्ति वि [ परावर्तिन् ] परिवर्तन कराने वाला; "वेस-परावतिणी गुलिया'' (महा )। परावत्ति स्त्री [परावृत्ति ] परिवर्तन, हराफ़री; (उप १०३१ टी )। परावत्तिय वि [परावर्तित ] परिवर्तित, वदला हुआ; (महा)। परासर पुं [ पराशर ] १ पशु-विशेप; ( राज )। २ ऋषि-विशेष; ( ग्रीप; गा ८६२ )। परासु वि [परासु ] प्राण-रहित, मृत; (श्रा १४; धर्मसं €0)1 पराहव देखो पराभव=पराभवः (गुण ६)। पराहुत्त वि [दे पराङ्मुख ] विमुख, मुँह-फिरा; (ग २४४; से १०, ६४; उप प्ट ३८८; झोघ ४१४;वज्जा २६), ''महविणयपराहुत्तो'' ( पउम ३३, ७४; सुख २, १७ ) ▮ पराहुत्त े वि [ पराभूत ] श्रिभम्त, हराया हुश्रा; ( उप पराहुअ ६४८ टी; पात्र )। परि अ [परि] इन अर्थों का सूचक अन्यय;-- १ सर्वती-भाव, समंतात, चारों श्रोर; (गा २२; सूत्र १,६)। २ २ परिपाटी, क्रम; (पिंग)। ३ पुनः पुनः; फिर फिर; (पग्ह १, १; श्रावक २८४)। ४ सामीप्य, समीपता; ( गडड ७७६ )। ५ विनिमय, वदला; जैसे—'परियाण'= परिदान; (भिव )। ६ अतिराय, विशेष; (स ७३४.)। ७ संपूर्णता; जैसे—'परिद्वित्र'; ( पन ६६ )। प्र वाहरपन; ( श्रावक २८४ )। ६ ऊपर; (हे २, २११; 'सुपा २६६ )। १० शेष, वाकी; ११ पूजा; १२ व्यापकता; १३ उपरम, निवृत्तिः; १४ शोकः; १५ किसी प्रकार की प्राप्तिः; १६ ब्राख्या-नः १७ संतोष-भाषणः १८ भूषण, अलंकरणः १६ आलिंगनः २० नियम; २१ वर्जन, प्रतिषेध; (हे २, २१७; भवि; गउड )। २२ निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है; ( गउड १०; सग )। परि देखो पडि=प्रति; (ठा ४, १---पत्त ३०२; पराण १६---पत्न ७७४; ७८१)। परि स्त्री [दे] गीति, गीतः (कुमा )। परि सक [ क्षिप् ] फेंकना । परिद्र; ( पङ् )।

पारअंज सक [ परि + भञ्जू ] भाँगना, तोड़ना । परिश्रं -जइ; (धात्वा १४३)। परिअंत सक [शिलायू] १ ग्रालिंगन करना । २ संसर्ग करना। परित्रांतइ; (हे ४, १६०)। पिरिअंत देखो पज्जंतः ( पग्ह १, ३; पउम ६४, १६; सूत्र रे, १, १४ )। परिअंतणा स्त्री [ परियन्त्रणा ] त्रातिशय यन्त्रणाः; (नाट-मालती २८)। परिअंतिअ वि [ शिलप्ट ] ग्रालिंगित; ( कुमा )। परिअंभिअ वि [ परिज्मित ] विकसितः ( से २, २० )। परिअह अक [परि + चृत्] पलटना, बदलना । बक्र—"दिहो अपरिअद्वंतीए सहयारच्छायाए एसो" ( कुप्र ४५; महा ), परियद्दमाणः (महां)। .परिअट्ट सक [परि+वर्तय्] १ पलटाना, वदलाना । २ ब्रावृत्ति करना, पठित पाठ को याद करना । ३ फिराना, घुमाना । परियद्वइ, परियद्वे इ; ( भिवः; उव ) । हेक्---"परि-यद्दिउमाढतो निलयीगुम्मं ति श्रज्भययां" (कुप्र १७३)। परिअद्द सक [परि+अट्] परिभ्रमण करना, घूमना। भ्रारिब्रह्मः (हे ४, २३० )। संक्र—परियद्दिवि ( ब्रप ); (भवि )। परिअट्ट पुं [दे] रजक, धोवी; (दे ६, ११)। 📈 परिअद्द पुं [ परिवर्त ] १ पलटाव, वदला; २ समय का परिमाण-विशेष, अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल; (विपा १, १; सुर १६, १४४; पत्र १६२ )। परिअट्टग वि [परिवर्तक ] परिवर्तन करने वाला; ( निचू 90)1 परिअट्टण न [ परिवर्तन ] १ पलटाव, वदला करना; ( पिंड ३२४; वै ६७ )। २ द्विगुण, तिगुण ब्रादि उपकरण; ( ब्राचा 9, २, 9, 9) 1 परिअट्टणा स्त्री [ परिचर्तना ] १ फिर फिर होना; ( परह १, १)। २ त्रावृत्ति, पठित पाठ का त्रावर्तन; ( श्राचा २, १, ४, २; उत्त २६, १; ३०, ३४;ग्रौप; ठा ४, ३ ) । ३ द्विगुण 🏏 ग्रादि उपकरणः; (पि २५६)। ४ वदला करनाः; (पिंड ३२१)। परिअट्टय वि [ पर्यटक ] परिश्रमण करने वाला; "मेरुगिरिस-ययपरियद्वयं" (कप्प ३६)। परिअद्गलिअ वि [ दे ] परिच्छित्रः ( दे ६, ३६ )। परिअद्रविअ वि दि ] परिच्छन्न; ( षड् ) ।

परिअद्दिय वि [ परिवर्तित ] बदलाया हुआ; ( ठा ३,४; पिं-ड ३२३; पंचा १३, १२ ) । देखो परिअत्तिअ। परिअड सक [ परि + अट् ] परिभ्रमण करना । परिश्रडंति; ( श्रावक १३३ )। वकु—परियडंत; (सुर २, २ )। परिअडण न [ पर्यटन ] परिम्रमण; ( स ११४ )। .परिअडि स्त्री [दे ] १ वृति बाड; २ वि. मूर्ख, वेवकूफ; (दे ६, ७३)। परिअडिअ वि [ पर्यटित ] परिश्रान्त, भटका हुग्रा; ( सिक्खा १७)।. परिअड्डिअ वि [ दे ] प्रकटितः; व्यक्त किया हुम्राः; ( षड् ) । 🗎 परिअड्ड त्रक [ परि + वृध् ] बढ़ना । "परित्रड्टइ लायगगं" (हे ५, २२०)। परिअड्ड सक [परि+वर्घय् ] बढ़ाना; (हे ४, २२०)। परिअड्डि स्रो [ परिवृद्धि ] विशेष वृद्धि; ( प्राकृ २१ ) । परिअड्डिअ वि [ परिवर्धिन् °क] बढ़ाने वाला; "समणगण-वंदपरियङ्ढिए" ( ऋौप ) । परिअड्डिअ वि [ पर्याद्यक ] परिपूर्ण; ( ग्रौप )। परिअड्डिअ वि [ परिकर्षिन्, °क ] खींचने नाला, आकर्षकः, ( ग्रीप )। परिअड्डिअ वि [परिकृष्ट ] खींचा हुआ, आकृष्ट; "जस्स समरेसु रेहइ हयगयमयमिलियपरिमलुग्गारा । दहपरियङ्डियजयसिरिकेसकलावो व्य खग्गलया" (सुपा ३१)। परिक्षण वुं [ परिजन ] १ परिवार, क़ुटुम्ब, पुत-कलत आदि पालनीय वर्ग ; २ त्रनुचर, अनुगामी ; ( गा २८३ ; गडड ; पि ३४०)। परिद्यंतइ ; (हे ४, परिअत्त देखो परिअंत=श्लिष्। 9६० हि)। परियत्तइ; (भवि)। परिअत्त देखो परिअट्ट=परि + वृत् । परियत्तए : (उवा) । " नडुव्व परिश्रतंए जीवो " (वै ६०), वकु-परियत्तमाण ; (महा) । परिअत्त देखो परिअद्ध=परि + वर्तय्। संक्र-परियत्तेउ; (तंद्र ३८)। परिअत्त देखो परिअद्द = परिवर्त ; (ग्रौप)। परिअत्त वि [ दे ] प्रस्तत, फैला हुग्रा ; " सन्वासपरिउसंभवहो 😾 करपरित्राता तावँ " (हे ४, ३६४)। परिअत्त वि [ परिवृत्त ] पलटा हुम्रा ; (भिव) । परिअत्तण देखी परिअट्टण ; (गउड), " चाइयणकरपरंपरपरियत्तणक्षेयवसपरिस्संता ।

```
ग्रत्था किविणघरत्था सुत्थावत्था सुयंति व्य '' (सुपा ६३३)।
परिअत्तणा देखो परिअट्टणा ; (राज) ।
परिअत्तमाण देखो परिअत्त।
परिअत्तमाणी स्त्री [परिवर्तमाना] कर्म-प्रकृति-विशेष, वह
 कर्म-प्रकृति जो यन्य प्रकृति के वन्य या उदय को रोक कर
 स्वयं वन्ध या उदय को प्राप्त होती है; (पंच ३, १४; ३,
  ४३;कम्म ४,१ टी)।
परिअत्ता स्त्री [ परिवर्ता ] अपर देखो ; (कम्म ४, १)।
परिअत्तिअ वि [ परिवर्तित ] १ मोड़ा हुआ ; " वालिअयं
  परिद्यत्तित्रं " (पाद्य)। २ देखो परिअद्दिय ; (भिव)।
परिअर सक [ परि + चर् ] सेवा करना। वक्र-परिअरंत;
  (नाट---शकु १५८)।
परिअर वि [ दें ] लीन, निमग्न ; (दे ६, २४)।
परिअर पुं [ परिकर ] १ कटि-बन्धन ; " सन्नद्भवद्भपियर-
  भडेहि " (भिव)। २ परिवार ;
                                '' किर्णकिलामियपरि-
  यरभुयंगविसजलणधूमतिमिरेहिं " (गउड ; चेइय ६४)।
 परिअर पुं [ परिचर ] सेवक, मृत्य ; '' त्राणुणिज्जंतं स्कला-
  परिश्ररधुश्रयवलचामरणिहेण " (गडड) ।
 परिअरण न [ परिचरण] सेवा ; (संबोध ३६)।
 परिअरणा स्त्री [ परिचरणा ] सेवा; (सम्मत २१४) ।
परिअरिय वि [परिकरित, परिवृत] १ परिवार-युक्त; "हय-
  गयरहजोहसुहडपरियरिय्रो " ( महा ; भिव ; सण )। २
  २ परिवेष्टित ; " तथ्रो तं समायिगगऊण सुइसुहं तागा गेयं
  समंतद्यो परियरिया सन्वलोगेणं " ( महा ; सिरि १,२८२)।
 परिअल सक [ गप् ] जाना, गमन करना । परिश्रलई ; (ह
  ४, १६२)।
 परिअल े पुंस्री [ दे ] थाल, थिलया, भोजन-पात ; (भिव ;
 परिअलि रे दे ६, १२)।
 पर्अलिअ वि [ गत ] गया हुआ ; (कुमा)।
 परिअल्ल देखो परिअल । परिअल्ल इ ; (हे ४, १६२)।
   संकृ—परिअल्लिऊण ; (कुमा)।
 परिआरअ वि [ परिचारक ] सेवक, मृत्य ; (चारु ५३) ।
   स्री- °रिआ ; (ग्रमि १६६ )।
  परिआल सक [ चेष्टय् ] बेष्टन करना, लपेटना । परिम्रालेइ;
   (हे४, ४१)।
  परिश्राल वि [ दे ] परिवृत, परिवेष्टित;
    "सो जयइ जामइल्लायमाणमुहलालिवलयपरियालं।
    लच्छिनिवेसंतेउरवइं व जो वहइ वर्णमालं" ( गउड )।
```

परिआल देखी परिवार; ( गाया १, ८; ठा ४, २; ग्रोप)। परिआलिअ वि [ वेण्टित ] लंपटा हुमा, वेदा हुमा; ( कुमा; पाद्य )। परिआविथ सक [पर्या + पा ] पीना । परित्राविएउजाः ( सूत्र २, १, ४६ )। परिआसमंत ( अप ) अ [पर्यासमन्तात् ] चारां ओर सं; (भवि)। परिइ सक [ परि + इ ] पर्यटन करना । परियंतिः ( उत्त २७, 93)1 परिइण्ण वि [ परिकीर्ण ] ब्याप्तः ( सम्मत १४६ )। परिइद ( शो ) वि [ परिचित ] पग्चिय-विशिष्ठ, हात, पहचाना हुया; ( य्रिभ २४५ )। परिजंब सक [परि + चुम्ब् ] वुम्बन करना । परिजंबई; (भवि)। परिजंबण न [ परिचुम्बन ] सर्वतः चुम्बनः ( गा २२; हास्य 138.)1 परिजंबणा स्ती [ परिचुम्बन्ता ] अपर देखोः, "गंडपरिडंबगाः पुलइयंग गा पुणो चिराइस्यं" (गा २०)। परिउडिभाय वि [ पर्युडिभात ] सर्वथा खक्तः ( सण )। परिउद्घ वि [ परितुष्ट ] विशेष तुष्ट; ( स ७३४ ) । परिउत्थ वि [ दे ] प्रोपित, प्रवास में गया हुआ; ( दे ६० 93)1 परिङिसिअ वि [ पर्युपित ] वासी, ठण्डा, भाफ निकला ( भो-जन); (दे १, ३७)। परिजर्ह वि [दे परिगूढ ] जाम, कृश, पतला; "उप्फुल्लियाइ खेल्लउ मा गां वारिह होउ परिऊडा । मा जहगाभारगरुई पुरिसाश्रंती किलिस्मिहिइ" (गा १६६)। परिजरण न [परिपूरण ] परिपृत्तिः; ( नाट- शकु = )। परिएस देखो परिवेस=परि + विप् । क्वकः --परिएसिज्ज-माण; ( ब्राचा २, १, २, १ )। परिएस देखो परिवेस=परिवेश; (स ३१२)। परिओस सर्क [ परि + तोषय् ] संतुष्ट करना, खुशी करना ' परित्रोसइ; (भिवः समा )। परिओस पुं [ परितोष ] ग्रानन्द, संतोष, खुर्शा; ( से १४, ३; गा ६८; २०६; स ६; सुपा ३७० )। ्रपंरिओस पुं दि परिद्वेष विशेष द्वेष; ( भवि )। परिओसियं वि [परितोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( से १३, २५: भवि )।

परित देखा परी=परि+इ। परिकंख सक [परि+काङ्क् ] १ विशेष श्रमिलापा कर-ना । २ प्रतीचा करना । परिकंखए: ( उत ७, २ ) । परिकंद पुं [परिक्रन्द ] श्राकन्द, चिल्लाहट; (हर्मार - ( o ) 1 परिकंपि वि पिरिकम्पिन् ] श्रतिशय कॅपाने वाला;(गउड)। परिकंपिर वि [ परिकम्पितृ ] निशेष काँपने वाला; (सण)। परिकच्छिय वि [ परिकक्षित ] परिगृहीतः ( राय ) । परिकट्टलिअ वि दि ] एकल पिगडीकृत; ( पिंड २३६ ),। 🖯 परिकड्ट सक [परि + कृप् ] १ पार्श्व भाग में खींचना । २ प्रारम्भ करना । वकु-परिकड्टे माण; ( राज )। संकु-प-रिकड्रिकणः ( पंचव २ )। परिकढिण वि [ परिकठिन ] ब्रत्यन्त कठिन; ( गडड )। परिकप्प सक [परि + कल्पय ] १ निज्पादन करना । २ कल्पना करना । परिकण्ययंतिः ( सुम्र १, ७, १३ ) । संक्र-परिकप्पिऊणः ( चेइव १४ )। परिकप्पिय वि [ परिकल्पित ] छिन्न, काटा हुया; ( पगह 🏋, ३)। देखो परिगण्पिय। परिकब्बुर वि [ परिकर्बुर ] विशेष कवराः ( गउड )। परिकम्म ) न [परिकर्मन् ] १ गुगा-विशेष का आधान, परिकम्मण र् संस्कार-करगाः; "परिकम्मं किरियाए वत्युगां गुण-विसेसपरिगामो" ( विसे ६२३; सुर १३, १२४ ), 'तिवि पयदा काउं सरीरपरिकम्मणं एवं" ( कुप्र २७१; कप्प; डन )। २ संस्कार का कारण-भूत शास्त्रः (गांदि) । ३ गणित-विशेषः ४ संख्यान-त्रिरोप, एक तरह की गणना; ( टा १०--पत्र ४६६)। ५ निज्यादनः ( पव १३३ )। परिकामाणा सी, जपर देखो; "तेत्तमस्यं निच्चं न तस्स परिक-म्मणा नय विकासी" (विसे ६२४; सम्म ५४; संबाध ५३; उपपं ३४ )। परिक्रिमिय वि पिरिकर्िः ] परिवर्म-विशिष्ट, संस्कान्तिः 🛶 (कप्प )। परिकर देखे परिश्रर = पन्जि; ( पिंग )। परिकलण न [ परिकलन ] डपनोगः, "भगरपरिकलगदानकन-लभूतियतमे " ( तुपा ३ )। परिकल्अ वि [ परिकलिस ] १ दुवन, विदेन: ( विदि ३८९) । २ व्यासः ( सम्मत २९४ ) । ३ प्रानः "जंजनिय-

परिकवलणा सी [परिकवलना ] भवगः "मन्तरिः कवलगापुरगोसंकुली" ( सुपा ३ )। परिकविल वि [ परिकपिल ] सर्वथा क्रीत दर्ग क्रांगः, (गढड)। परिकविस वि [ परिकपिश ] श्रतिनय कपिन रेन गाला; (गउड)। परिकसण न [ परिकर्षण ] सीचान; ( गडर )। परिकह सक [परि + कथव्] प्रत्यत करना, करना। परिवेद, ( ख्वा ), परिकर्ततु, ( कम्म ६, ७४ ) । कर्म-परिकतिलङः (पि १४३)। हेळ -परिकहेंडं; (सीप)। परिकहण न [ परिकथन ] श्राल्यान, प्रत्यतः ( ग्रार २ )। परिकहणा स्त्री [ परिकथना ] ज्या देखी; ( आसा )। परिकहा स्त्री [ परिकथा ] १ वातचीत; २ वर्णन; ( विं: १२६)। परिकहिय वि [ परिकथित ] प्रशंपत, बास्तात; । गग् ) परिकिण्ण देलो परिकित्न " वेश्यानकतालपीकिना " ( ख्या )। परिकित्तिअ वि [ परिकीर्त्तित ] व्यावर्णिन, रताधिः; ( धु 990)1 परिकिन्न वि [ परिकीर्ण ] १ परिवृत, बेष्ट्रित " निवर्गायदः-परिकिल्लो " ( धर्मवि १४ ) । २ व्याम; ( मृर १, ४६)। परिकिलंत वि [परिक्लास्त] विरोप तिलाः ( उर २६४ रों )। परिकिलेस सक [ परि + बलेशयू ] हार्या वन्ना, हैनन करना । परिकित्तेसंतिः ( भग ) । संह-परिकित्तेसित्ताः (भग)। परिकिलेस 9ं [ परिवलेश ] कुन, गाम, धननी; ( दम २, २, १४; श्रीप: स ६७४: धर्मनं ५००४ )। परिकोलिर वि [ परक्रीडिन् ] प्रकान गंग गर्म गर्म गर्म ( संग्र ) । परिकृष्टिय वि [ परिकृष्टित ] र्राज्याः ( कि ५८३ )। परिकुडिल दि [ परिकुटिल ] किंग कर ( स ५ ५ ५) । परिकुद्ध वि [पनिवाद्ध ] प्रत्यन्त १५०: ( फर्नि ५२४) । परिकुचिय वि [ परिकुधिन ] क्षतिक गुलः (हारा ५ =; eq; an ) | परिकोमल वि [परिकासल ] गर्भा केला । एउट 🗽 इस्विद्देन वि [ परावासः ] कक्कतुराः ५३% ५३% ५ 32 ) 1

रिवृतिगुजलं न गुलुइ इत जीवं " ( प्रश्वि २३ े ।

```
परिकाम सक [परिकाम ] १ पाँव से चलना । २ समीप
 में जाना । ३ पराभव करना । ४ अक. पराक्रम करना । परिक्ष-
 -मदि; ( रुक्मि ४६ ) । परिक्रमिस; ( रुक्मि ४४ )। परिक्रमे-
  थ (शो); (पि ४८१)। वक्त —परिक्तमंत; (नाट)। क्र--
  परिक्रमियव्वः (गाया १, ४--पत १०३ )। संक्-परि-
  क्कस्म; (स्था १, ४, १, २)।
 परिक्कम देखो परक्कम=पराक्रम; ( णाया १, १; सण;
 . उत्त १८, २४ )।
 परिक्कहिअ देखो परिकहिय; ( सुपा २०८ ) ।
 परिक्काम देखां परिक्कम=परि + क्रम् । परिक्रामदिः ( पि
  ४८१; सि ८७ )।
 परिकख सक [परि+ईक्ष्] परखना, परीचा करना । परि-
  क्खइ, परिक्खए, परिक्खंति, परिक्खड; ( भिनः, महा; वज्जा
  १४८; स ४५७ ) । वक्र-परिक्खंत; परिक्खमाण;
  ( ब्रोघ ८० भा; श्रा १४ )। संक्र—परिक्खिय; ( उन )।
   कु-परिक्खियव्यः (काल )।
 परिकल्य वि [परीक्षक ] परीचा करने वाला; ( सुपा
   ४२७; श्रा १४ )।
 परिक्खक्ष वि [ परिक्षत ] ग्राहत, जिसको घाव हुन्या हो वह;
   (से ८, ७३)।
  परिकालक पुं [ परिक्षय ] १ कमराः हानिः "बहुलपक्खचंदरस
   जोगहापरिक्लयो विद्य" ( चारु 🗆 ) । २ च्चय, नारा;
   (गउड)।
  परिक्खण न [ परीक्षण ] परीक्षाः ( स ४६६ः कष्णूः ध्रुपा
  ४४६; गाया १, ७; भवि )।
  परिकलणा स्त्री [ परीक्षणा ] परीन्ता; ( पडम ६१, ३३)।
 परिक्खमाण देखो परिक्ख।
  परिक्खल अक [ परि+स्खल् ] स्वतित होना । वक-प-
   रिक्खलंत; (से ४, १७)।
  परिक्खिळ वि [परिस्खिळित ] स्वलना-प्राप्तः (पि ३०६)।
  परिक्खा स्त्री [ परीक्षा ] परख, जाँच; (नाट—मालिव २२)।
  परिकलाइअअ वि [ दै ] परिक्तीण; ( पड् )।
  परिवखाम वि [परिक्षाम ] त्रतिराय कृरा; ( उत्तर ७२;
    नाट-रत्ना ३)।
  परिविष्त वि [ परीक्षिन् ] परखने वाला, परीचकः (आ१४)।
   परिविखत्त वि [ परिक्षिप्त ] १ वेष्टित, घेरा हुआ; ( औप;
    पात्रः, से १, १२; वसु )। २ सर्वथा चिप्तः; ( त्रावम )।
    ३ चारों ग्रोर से व्याप्त; (राय)।
                                        - 21 121
```

परिक्लिय वि [ परीक्षित ] जिसकी परीचा की गई हो वह; (प्रास् ११)। परिक्खिव सक [परि+िक्ष्प्] १ वेष्ट्रन करना। २ तिर-स्कार करेना । ३ व्यास करना । ४ फेंकना । "एयं ख जरा-मर्गा परिक्लिवइ वग्गुरा व मयजूहं" (तंदु ३३; जीनेत १८६ )। कर्म-परिक्खिवीश्रामो; (पि ३१६)। परिक्खिवयं वि पिरिक्षित् केंका हुया; ( हम्मीर ३२ )। परिक्खेव पुं [ परिक्षेप ] चेरा, परिधि; ( भग; सम ५६; कस; ग्रोप )। परिक्खेवि वि [ परिक्षेपिन् ] तिरस्कार करने वाला; ( उत्त 99, 5)1 परिखंध पुं [दे] काहार, कहार, जलादि-बाहक नौकर; (दे २, २७)। परिखज्ज सक [ परि + खर्ज् ] खजवाना । कत्रकृ—''परि-खज्जमाणमत्थयदेसो" ( उप ६८६ टी )। परिखण न [ परीक्षण ] परीज्ञा-करणः; ( पत ३८ )। परिखविय वि परिक्षपित ] परिज्ञीण; "गुरुब्रहज्भाण-परिखवियसरीरा "('महा )। परिखाम वि [ परिक्षाम ] त्रति दुर्वल, विरोषं कृरा; ं(रिना 988) 1 परिखित्त देखो परिविखत्त; (सण)। परिखिव देखो परिक्खिव । परिखिवइ: ( भवि ), "राया तं परिखिवई दोहरगवईंगा मज्मिसि" (सम्मत २१७; चेइय परिखिविय देखो परिखित्तः; ( सण )ा परिखुहिय वि [परिशुब्ध] अतिशय चोभ को प्राप्तः (भवि)। परिखेइय वि [परिखेदित] विशेव खिन्न किया हुआ; (सण)। परिखेद ( गो ) पुं [ परिखेद ] विशेष खेद; ( स्वप्न १०; 50)1 परिखेय सक [परि + खेद्य्] अतिशय खिन्न करना । परि-खेयइ; (सण)। संक्र-परिखेइचि ( ग्रप); (सण)। परिखेविय ( अप ) देखो परिखिविय; ( सण )। परिगंत देखो परिगम। परिगण सक [परि+गणय ] १ गणना करना । र चिन्तन करना, विचार करना। वक्--"एस थको मम गमणस्स ति परिगणंतेण विगणविद्यो राया" ( महा )। परिगण्यण न [ परिकटपन ] कल्पनाः ( धर्मसं ६८१)। परिगप्पणा स्त्री [परिकटपना] ऊपर देखो; (धर्मसं ३०५) ।

परिगप्पिय वि [ परिकेटिपत ] जिसकी कल्पना की गई हो वहः (स ११३; धर्मसं ६९६ )। देखो परिकापिय। परिगम सक [ परि + गम ] १ जाना, गमन करना । २ ्रारों श्रोर से वेष्टन करना । ३ व्याप्त करना । संक्र-परिगन्तु; (संग )। परिगमण न [परिगमन ] १ गुण, पर्याय; "परिगमण पज्जायो यणेगकरणं गुणोत्ति एगत्था" (सम्म १०६)। २ समन्ताद् गमन; ( निचृ ३ )। परिगमिर वि [ परिगन्तु ] जाने वाला; ( सण )ता कर परिगयं वि [ परिगत ] १ परिवेष्टितः; "मणुस्सवन्युरापरिगए" ( ड्वा; गा ६६ ), "बहुपरियणपरिगया" ( सम्मत २१७ )। २ व्याप्तः "विसपरिगयाहिं दाहाहि" ( उवा )। परिगर पुं [ परिकर ] परिवार; "सेसागा तु हरियूव्यं परिगर-विह्वकालमादीणि गाउं" ( धर्मसं ६२६ )। परिगरिय वि [ परिकरित ] देखां परिकरिय;.. ( सुपा 930) 1 परिगल अक [ परि + गल् ] ,१ गल जाना, जीग होना । भारता टपकता । परिगलइ; ( काल ) । वक्त-परिगलंत; (पडम ११२, १६; तंदु ४४)। परिगलिय वि [ परिगलित ] गला हुआ, परिचीर्गा; ( कुप्र ७; महा; सुपा ८७; ३६२ ) । परिगिळिर वि [ परिगिळितृ ] गल जाने वालां, चीण होने वाला; (सण्)। परिगह देखो परिगेण्ह। संक्र-परिगहिअ; (मा ४८)। परिगह देखो परिग्गह ; (कुमा )। परिगहिय देखो परिग्गहिय; ( बृह १ )। परिगा सक [ परि + ग ] गान करना । कत्रक -- परिगिज्ज-माण; ( याया १, १ )। परिगालण न [परिगालन] गालन, छानन; ( पगह १, १ )। परिगिडजमाण देखो परिगा। प्रितिशक्तः । देखो परिगेण्ह । र्परिगिजिभय । परिगिण्ह देखो परिगेण्ह । परिगिण्ह्य; (ब्राचू १) । वक्र-परिगिण्हंत, परिगिण्हमाण; (सृत्र २, १, ४४; ठा ७-पत्र ३५३ ) । परिगिला अक [परि+ग्लै ] ग्लान होना । वक् -परिगि-लायमाण; (भाचाः)।

परिगुण सक [परि + गुणय ] परिगणन करना, गिनती करना। परिगुराह ( अप ); ( पिंग )। परिगुणण न [ परिगुणन ] स्वाध्याय; ( श्रोध ६२ )। परिगुच श्रंक [ परि + गुप् ] १ व्याकुल होना । २ सक. सतत भ्रमण करना । वक्र-परिगुवंत; ( राज ) । परिगुव सक [ परि + गु ] शब्द करना । वक्च-परिगुवंत; ( राज )। परिगेण्ह ) सक [परि + ग्रह् ] ग्रहण करना, स्त्रीकार करना; परिगाह । (प्रामा)। वक्र-परिगाहमाण, (श्राचा १, ५, ३, १ )। संक्र-परिगिज्भिय, परिवेत्तूण; ( राज; पि ४८६)। हेक्र—परिघेत्ं; (पि ४७६)। क्र— परिगिज्भ, परिघेतव्व, परिघेत्तव्वः ( उत्त १, ४३; सुपा ३३; सूत्र २, १, ४८; पि ५७० )। परिग्गह पुं िपरिग्रह ] १ ग्रहण, स्वीकार; २ धन ग्रादि का संग्रहः ( पग्ह १, ४; ग्रोप ) । ३ ममत्त्व, मूर्छाः ( ठा १ )। ४ ममत्व-पूर्वक जिसका संग्रह किया जाय वह; ( आचा; ठा ३, १; धर्म २ ) । 'वेरमण न [ 'विरमण ] परिग्रह से निरुत्ति; ( ठा १; पग्ह २, ४ )। "ावंत वि [ 'वत् ] परि-ग्रह-युक्त; ( ग्राचा; पि ३६६ )। परिगहि वि पिरिप्रहिन् ) परिप्रह-युक्तः ( सूत्र १, ६ )। परिग्गहिय वि [ परिगृहीत ] स्वीकृतः ( उवाः भ्रोप )। परिगाहिया सी [ पारिप्रहिकी ] परिप्रह-संबन्धी किया; (ठा २, १; नव १७)। परिघरघर वि [ परिघर्घर ] वैठा हुआ (आवाज ); "हरिणो ज्या चिरं विहयसहपरिधग्धरा वाणी" ( गउड ) । परिघट्ट सक [ परि + घट्ट् ] आवात करना । कवक् परि-घट्टिज्जंत; (महा)। परिघट्टण'न [ परिघट्टन ] श्राघातः ( वज्जा ३८ )। परिघट्टण न [ परिघटन ] निर्माण, रचना; ( निचू १ )। परिघष्ट्रिय वि [ परिघष्ट्रित ] ग्राहत, ताडित; ( जीव ३ ) । परिघट्ट वि [परिघृष्ट] १ जिसका घर्षण किया गया हो वह, विसा हुसा; "मंदरयडपरिघह" (हे २, १७४)। परिघाय देखी परीघाय; (राज )। परिघास सक [ परि + घासय् ] जिमाना, भोजन कराना । हेक्-परिघासेंडं; ( ग्राचा )। परिघासिय वि [परिघर्षित ] परिवर्ष-युक्तः, "खसा वा परि-घासियपुन्ने भवति" ( ग्रांचा २, १०, ३, ४ )। परिघुम्मिर वि [ परिघणित ] शनैः शनैः काँपता, हिलता,

```
डोलता; (पउम ८, २८३; गा १४८) ।
 परिघेतव्व
 परिघेत्तव्व
              देखो परिगेणहा
 परिघेत्तं
 परिघेत्तण
 परिघोल सक [परि + घूण्] १ डोलना । २परिश्रमण करना।
  वकु—परिघोलंत, परिघोलेमाण; (से १, ३३; श्रोप; णाया
  १, ४—पत्न ६७ )।
परिघोलण न [ दे परिघोलन ] विचार; ( ठा ४, ४—पत 🕻
  २८३ ) ।
 परिघोलिर वि [ परिघूर्णित् ] डोलने वाला; ( गउड )।
 परिचक्ष देखो परियय=परिचय; ( नाट--शकु ७७ )।
 परिचअ देखो परिचचअ। संक - परिचइऊण, परिचइयः
  (महा)।
 परिचंचल नि [ परिचश्चल ] अतिराय चपतः ( नै १४ )।
 परिचत्त देखो परिच्चत्तः ( महाः श्रीप )।
 परिचरणा स्त्री [परिचरणा ] सेवा, भक्तिः; ( सुपा १४६ )।
 परिचल सक [परि+चल् ] विशेष चलना । परिचलइ:
 (पिंग)।
 परिचलिअ वि [परिचलित] विशेष चला हुआ; (दे ४, ६)।
 परिचारअ वि [परिचारक ] सेवा करने वाला, सेवकः
( नाट—मालवि ६ )। स्त्री—°रिक्सः; ( नाट )।
 परिचारणा स्त्री [परिचारणा ] मैथुन-प्रवृत्तिः; (ठा ४, १)।
 परिचिंत सक [परि + चिन्तय् ] चिन्तन करना, विचार
  करना । परिचिंतइ, परिचिंतेइ; (सणः, उव ) । कर्म-परि-
  चिंतियइ ( श्रप ); (सण) । वक्र-परिचिंतंत, परिचिंतयं-
  तः (सयः पडम ६६, ४)।
परिचितिय वि [ परिचिन्तित ] जिसका चिन्तन किया गया
  हो वह: (सण)।
 परिचिंतिर वि [परिचिन्तयितृ] चिन्तन करने वाला;
  (सण)।
 परिचिद्व ग्रक [परि + स्था ] रहना, स्थिति करना । परि-
 चिद्रइ; (सया)।
 परिचिय वि [ परिचित ] ज्ञात, जाना हुग्रा, चिन्हा हुग्रा;
  - ( ग्रौप ) ।
 परिचुंव देखो परिजंब। क्वक् -- परिचुंविज्जमाण;
  ( ग्रीप )। संक-परिचुंविअ; ( ग्राभ १४० )।
  परिचुंवण देखो परिउंवण; (पउम १६, ७)।
```

परिचृंविय वि [ परिचुम्त्रित ] जिसका चुम्बन किया गया हो वह; "परिचुवियनहग्गं" ( उप ५६७ टी )। परिच्चअ सक [परि + त्यज् ] परित्याग करना, छोड़ देना । परिच्चयइ, परिच्चग्रह: ( महा; ग्रिम १७७ )। वकृ परिच्चअंतः ( ग्राभ १३७ )। संकृ--परिच्चइअ, परि-च्चज्ज, परिच्चइऊण; ( पि ४६०; उत ३४, २; राज)। हेक्-परिच्चइत्तए, परिच्चतुं; ( उना; नाट )। परिच्चत्त वि [परित्यक्त] जिसका परिलाग किया गया हो वह: (से ८, २०; सुर २; १२०; सुपा ४१८; नाट-शकु १३२)। परिच्ययण न [ परित्यजन ] परित्यागः ( स ३३ )। परिच्चाइ वि [परित्यागिन्] परित्याग करने वाला; (भ्रोप; यभि १४०)। परिच्चाग ) पुं [ परित्याग ] त्याग, मोचन; (पंचा ११, परिच्चाय ) १४; उप ७६२; ग्रीप; भग)। परिच्चाय वि [ परित्याज्य ] त्याग करने लायक; "अवले-वि अधुहजोगा सोहिपयाणे परिच्चाया" (संबोध १४)। .परिच्चिअ वि [ दे ] उत्जिप्त, अपर फेंका हुआ; ( पड् )। परिच्चिअ देखो परिचिय; ( उप १४२ टी )। परिच्छ देखो परिक्ख। "मणवयणकायगुत्तो सज्जो मर्रणं परिन्छिजा" ( पन्च ६८; पिंड ३०), परिन्छंति; ( पिंड ३१)। परिच्छग वि [ परीक्षक ] परीचा-कर्ताः ( धर्मसं ५१६ )। परिच्छण्ण ) वि [ परिच्छन्न ] १ ब्राच्छादित, दका हुआ; परिच्छन्न ) ( महा ) । २ परिच्छद-युक्त, परिवार-सहितः (वव ४)। परिच्छय वि [परीक्षक ] परीचां करने वाला; (सम्म १४६)। परिच्छा स्ती [ परीक्षा ] परत, जॉंचं; ( ग्रोघ ३१ भा; विसे ५४५; उप पृ ० )। परिच्छिअ देखो परिक्खियः ( श्रा १६ )। परिच्छिंद सक [परि+छिद् ] १ निश्रय करना, निर्णय करना । २ काटना, काट डालना । परिच्छिंदइ; ( घर्म सं ३७१)। संक -- "परिच्छंदिय वाहिरगं च सोयं निक्कम्मदंसी इह मन्चिएहिं" ( ग्राचा-दि;पि ५०६; ५६१ )। परिच्छिण्ण वि [ परिच्छिन्न ] १ काटा हुत्रा; "नय सुह-तगहा परिच्छिगगा" (पच्च ६४)। २ निर्णीत, निश्चित; (आव ४)। परिच्छित्ति स्त्री [परिच्छित्ति] १ परिच्छेद, निर्गय: २ परीन्ना, जाँच: ( उप ८६१ )।

परिच्छिन्न देखो परिच्छिण्णः (स ४६६; सम्मत्त १४२)। परिच्छूढ वि: [दे परिक्षिप्त ] १ उत्विप्त, फ़ेंका हुआं; (दे ६, २४; निम ६)। 'र परिलक्तः (से १३, १७)। **्रेपरिच्छेअ** पुं [ परिच्छेद ] निर्गाय, निश्चय; ( विसे २२४४; स ६६७)। परिच्छेअ वि [ दे परिच्छेक ] लघु, छोटा; ( औप )। परिच्छेअग वि [ परिच्छेद्क ] निश्चय करने वाला; ( उप ⊏१३ टी ) । ं परिच्छेज्ज वि [परिच्छेद्य] वह वस्तु जिसका ऋय-विकय परिच्छेद पर निर्मर रहता है—रत्न, वस्र ग्रादि द्रव्य; (श्रा∶१८)। परिच्छेद देखो परिच्छेअ=परिच्छेदः ( धर्मसं १२३१)। परिच्छेदग देखो परिच्छेअग; ( धर्मसं ४० )। परिच्छोय वि [ परिस्तोक ] थोड़ा, अल्पः (अप्रीप )। परिछेज्ज देखो परिच्छेज्ज; (श्रा १८)। परिजंपिय वि [ परिजलिपत ] उक्त, कथित; ( सुपा ३६४ )। परिजन्जर वि [ परिजर्जर ] त्रातिजीर्ण; ( उप २६४ टी; ६८६ दी )। प्ररिजिडिल वि [ परिजिटिल ] त्रितिशय जटिल; ( गउड )। ंपेरिजण देखो परिअण; ( उन्ना )। परिजव सक [परि+विच्] पृथक् करना, अलग करना। संक्र—परिजवियः; (सुत्र २, ४०)। 🔍 🖰 परिजव सक [ परि-। जप ] १ जाप करना । २ वहुत वोलना, वकवाद करना । संक्र-''से भिक्ख़ वा भिक्खुणी वा गामा-गामं दूइज्जेज्जा" ( श्राचा २, ३, २, ५) । परिजवण न [ परिजपन ] जाप, जपन, मन्त्र श्रादि का पुनः पुनः उच्चारणः ( विसे ११४०: सुर १२, २०१ )। परिजाइय वि [परियाचित] माँगा हुआ; (धर्मसं १०४४)। परिजाण सक [परि+ज्ञा] श्रन्छी तरह जानना । परिजा-याइ; ( उवा )। वक्र-परिजाणमाण; ( कुमा )। कत-कु - परिजाणिज्जमाण; ( गाया १, १; कुमा )। संकृ -परिजाणिया; (स्त्र १, १, १, १, १, ६, ६; १, ६, १०)। कृ—परिजाणियव्यः ( ग्राचाः पि ५७०)। परिजिअ वि [ परिजित ] सर्वथा जित, जिस पर पूरा काबू किया गया हो वह; (विसे प्रशि )। परिज्ञणा वि [परिजीर्ण ] १ फटा-टूटा, श्रत्यन्त जीर्ण; ( ग्राचा )। र दुर्वल; ( उत्त २, १२ )। ३ दरिद्र, निर्धन; "परिज्ययो उ दरिहो" ( वव ४ )।

परिजुण्णा देखो परिजुन्ना; (ठा १० - पत्र ४०४ टी )। परिजुत्त वि [परियुक्त ] सहित; (संवोध १)। परिजुन्न देखो परिजुण्ण; (उप २६४ टी )। परिजुन्ना स्त्री [परिजीर्णा, परिद्यूना ] प्रव्रज्या-विरोप, दिस्तिता के कारण ली हुई दीचा; ( टा १०-पन ४७३)। परिजुिसय देखो परिञ्जिसय; ( ठा ४, १—पत १८७; ग्रीप )। परिज्ञुसिय न [ पर्युपित ] रात्ति-परिवसन, रात-वासी रहना; ( ठा ४, २—पत २१६ )। देखां परिउसिस। परिजूर अक [परि-ज़ ] सर्वथा जीर्या होना। "परिज्रुः ते सरीखं" ( उत्त १०, २६ )। परिजूरिय वि [परिजीण ] त्रतिजीण; ( त्रणु )। परिज्जय पुं [ दे ] कृष्ण पुद्गता-विशेव; ( सुज्ज २० )। परिज्ञामिय वि पिरिध्यामित ] स्थाम किया हुआ; ( निवृ 9)1 परिज्ञुसिय ) वि [ परिजुष्ट ] १ सेवित; २ प्रीत; "परि-कुतियकामभोगसंपद्योगसंपटते" (भग २४, परिझुसिय ७---पत ६२३; ६२४ टी )। ३ परिज्ञीण; परिझूसिय ( ठा ४, १--पल १८८ टी; पि २०६ )। परिटुव सक [ परि+स्थापय् ] १ परित्याग करना । २ संस्थापन करना। परिद्ववेद्द; परिद्ववेज्जा; (श्राचा २, १, ६, ४; वना )। संक्र-परिटुवेऊण, परिटुवेत्ता ; (वृह ४; कस )। हेक--परिटुवेत्तए; (कस )। वक--परिटुवंत; ( निचू २ ) । क्र--परिटुप्प, परिद्ववेयव्यः ( टत १४, ६; कस )। परिद्वण न ि प्रतिष्ठापन ] प्रतिष्ठा करानाः (चेश्य ७७६)। परिद्वण न [परिष्ठापन ] परिल्यागः ( उनः पन १४२ )। परिद्ववणा स्त्रीः [ परिष्ठापना ] क्यर देखो; "म्रविहिपस्टि-वणाए काउस्सग्गो य गुरुसमीवम्मि" ( वृह ४ )। परिद्वचणा स्त्री [ प्रतिष्ठापना ] प्रतिष्ठा कराना; "वैयायञ्चं जियागिहरक्खणपरिद्रवणाइजियाकिच्चं'' (चेइय ७७६) । परिदुविय स्त्री [ प्रतिष्ठापित ] संन्यापितः ( भिव )। परिद्वा देखो पइड्डा; (हे १,३८)। परिद्वाइ वि [परिष्ठापिन्] परित्यागी; ( नाट—साहि १६२)। पस्डिाण न [ परिस्थान ] परित्यागः; ( नाट ) । परिद्वाव देखो परिद्वव । हेक्च—परिद्वावित्तणः; ( क्रयः; वि **५**७⊏ )। परिद्वावय वि [ परिस्थापक ] परिलाग करने वाला; (नाट)।

परिद्विञ वि [परिस्थित ] संपूर्ण रूप से स्थित; ( पव ६६ )। परिद्विअ देखो पद्दियः ( हे १, ३८; २५८२११; षड्ः, महाः, सुर ३, १३,)। परिठव देखो परिटुव । परिठवहु ( अप ); ( पिंग )। परिठवण देखो परिट्वण=परिष्ठापनः ( पव-गाथा २४ )। परिण देखो परिणी। "परिणइ बहुयाउ खयरकन्नात्रो" ( धर्म-वि ८२ )। वक् -परिणंतः (भवि )। संक -परिणिऊणः ( महा; कुप्र ७६; १२७ )। परिणइ स्त्री [परिणति ] परिणामः; (गा ४६८ः; धर्मसं **६२३)।** परिणंत देखो परिण। परिणंतु वि [परिणन्तु ] परिणाम को प्राप्त होने वाला, परि-गत होने वाला; (विसे ३४३४)। परिणंदः सक पिरि + नन्द्र वर्णन करना, रलाघा करना। "ताणपरिणंइंता (१ ति)" (तंदु ४०)। परिणद्ध वि [परिणद्ध ] १ परिगत, विष्टितः; "उंदुरमालापरिण-द्धस्कयचिंधे" ( उवा; णाया १, ५--पत १३३ )। २ न बेष्टन ; ( णाया १, ८ )। . . . परिणम सक [परि + णाम् ] १ प्राप्त करेना । २ अक. रूपान्तर को प्राप्त करना । ३ पूर्ण होना, पूरा होना । " किण्हलेसं तु परियामे " ( उत्त ३४, २२ ) , " परियाम् अप्पमाओ " (स ६८४; भग १२, ४)। वक्त-परिणमंत, परिण-ममाण; ( ठा ७; गाया १, १—पत ३१ )। परिणमण न [ परिणमन ] परिखाम; ( धर्मसं ४७२; उप TEE ) 1 परिणमिअ ) वि [परिणत ] १ परिपक्वः (पात्र )। २ परिणय 🗸 वृद्धि-प्राप्तः " तह परिणिमित्रो धम्मो जह तं खोमति न सुरावि '' (धर्मवि ८ )। ३ अवस्थान्तर को प्राप्त; ( ठा २, १—पत १३; पिंड २६१ )। वय वि [ वयस् ] बृद्ध, बूढ़ां; ( णाया १, १—पत ४८)। परिणयण न [परिणयन ] विवाह; (उप १०१४; सुपा २७१)। परिणयणा स्त्री. ऊपर देखो; ( धर्मवि १२६ )। परिणव देखो परिणाम । परिणावह; ( आरा ३१; महा )। परिणाइ पुं [ परिज्ञाति ] परिचयः "कह तुज्म तेण समयं परिगाई तक्खणेय उप्पन्नो " ( पडम ४३, २४ )।.... परिणाम सक [परि+णमय्] परिणत करना। परिणामेइ; ( ठा २, २ )। कवक परिणामिज्जमाण, परिणामे-

ज्जमाणः (भगः य १०)। हेक-परिणामित्तएः (भग३,४)। परिणाम पुं [परिणाम ] १ अवस्थान्तर-प्राप्ति, हपान्तर-लाभ; (धर्मसं ४७२)। २ दीर्घ काल के अनुभव से उत्पन्न होने वाला य्रात्म-धर्म विशेष; ( ठा ४, ४---पर्से २८३)। ३ स्वभाव, धर्म; (ठा ६)। ४ अध्यवसाय, मनो-भाव; (निचू २०)। १ वि. परिगात करने वाला; " दिह ता परिणामे " ( वव १०; वृह १ )। परिणामणया ) स्त्री [परिणामना ] परिणमाना, हपान्तर-परिणामणा ∫ कर्णः; (पगण ३४—पत ७७४; विसे २२७८)। परिणामय वि [परिणामक ] परिणत करने वाला; (वृह १)। परिणामि वि [ परिणामिन् ] परिणत होने वाला; ( दे १, १: श्रावक १८३)। °कारण न [°कारण ] कार्य-हप में परिवात होने वाला कारवा, उपादान कारवा; ( उवर २७ )। परिणामिअ वि [परिणामिक ] १ परिणाम-जन्य, परिणा-म से उत्पन्न; २ परिणाम-संवन्धी; ३ पुं. परिणाम; ४ भाव-विशेषः "सन्बद्व्वपरिणइह्वो परिणामित्रो सन्बो " ( विसे २१७६; ३४६४ )। परिणामिश्र वि [ परिणमित ] परिणत किया हुआ; ( पिंड ६१२; भग )। परिणामिआ स्त्री [परिणामिकी.] बुद्धि-विशेष, दीर्घ काल. के अनुभव से उत्पन्न होने वाली बुद्धि; ( ठा ४, ४ )। परिणाय वि [परिज्ञात ] जाना हुआ, परिचितः ( पडम परिणाच सक [परि+णायय्] विवाह कराना । परि-णावसु; (कुप्र ११६)। कृ—परिणावियन्व, परिणावेयन्व; (कुप्र ३३०; १५४ )। परिणाचण न [ परिणायन] विवाह कराना; (सुपा ३६८)। परिणाचिअ वि [परिणायित ] जिसका विवाह कराया गया हो वह; ( सुपा १९५; धर्मवि १३६; कुप्र १४ )। परिणाह पुं [परिणाह ] १ लम्बाई, विस्तार; (पात्र) से ११, १२ )। र परिधि; (स ३१२; ठा २, २ )। परिणिऊण देखो परिण । परिणित देखो परिणी=परि + गम् । परिणिज्जंत देखो परिणी=परि + णी । परिणिज्जरा स्त्री [परिनिर्जरा] विनाश, चयः (पडम ३१, ६ ) ।

परिणिज्जियं वि [ परिनिर्जित ] पराभृत, पराज्य-प्राप्तः; (प-उम १२, २१)। परिणिद्वा स्त्री [परिनिष्ठा ] संपूर्णता, समाप्ति; ( उनर ( १२५·) **।** परिणिद्वाण न [ परिनिष्ठान ] अवसान, अन्तः (विसे६२६)। परिणिद्विअ वि [ परिनिष्ठित ] १ पूर्ण किया हुआ; समाप्त किया हुआ; ( रयण २४ )। २ पार-प्राप्त; ( णाया १, ८; भास ६८; पंचा १२, १४) | ३ परिज्ञात; ( वव १०) | परिणिट्टिया स्त्री [ परिनिष्ठिता ] १ कृषि-विशेषं, जिसमें दो या तीन वार त्रण-शोधन किया गया हो वह कृषिः र दीन्ता-वि-शेष, जिसमें बारंबार अतिचारों की आलोचना की जाती हो वह दीनाः (राज)। परिणिय वि [ परिणीत ] जिसका विवाह हुआ हो वह; (सण; भवि )। परिणिञ्चव सक [ परिनिर् + वाप्यू ] सर्व प्रकार से अति-शय परिणत करना । संक -- परिणिञ्च वियः ( कंस )। परिणिच्चा अक [परिनिर्+वा] ५ शान्त होना । २ मुक्ति ,पाना, मोचा को प्राप्त करना । परिगाव्त्रायंति; (भंग)। भूका— 🎙 परिणिव्वाइंसु; (पि ३१६) । भवि—परिणिव्वाहिंति; (भग) । परिणिध्वाण न [ परिनिर्वाण ] मुक्ति, मोचः; ( श्राचा कृष्प )। परिणिञ्च इ सी पिरिनिवृति । जगर देखी; (राज)। परिणिब्बुय देखो परिनिब्बुअ; ( भ्रौप )। परिणी सक [परि+णी] १ विवाह करना । २ ले जाना । क्वक - परिणिज्जंत, परिणीयमाण; (कुप्र१२७; ब्राचा)। परिणी श्रक [परि + गस् ] वाहरं निकलना । वक् -परि-णिंत; (स ६६१)। परिणीअ वि [ परिणीत ] जिसका विवाह किया गया हो वह; ( महा; प्रासू ६३; सण )। परिणील वि [ परिनील ] सर्वथा हरा रंग का; ( गउड )। परिणे देखो परिणी । परिणेदः ( महाः पि ४७४ ) । हेक्---परिणेडं; ( कुप्र ४० )। क्र—परिणेयव्व; ( सुपा ४४४; कुप्र १३८)। परिणेविय ( मप ) वि [ परिणायित ] जिसका विवाह कराया गया हो वहः ( सण )। परिणेव्वय देखो परिनिव्युथः ( उत्त १५, ३४ )। परिण्ण वि [परिज्ञ] ज्ञाता, जानकार; ( य्राचा १, ६, ٤, ४) ا

परिण्ण° देखो परिण्णा; ( आचा १, २, ६, ४ )। परिण्णा सक [परि+ज्ञा ] जानना । संक्र-परिण्णाय: ( त्राचा; भग )। हेक्-परिण्णादुं. ( त्री.); ( त्रभ ۱ ( ۱۲ و परिण्णा स्त्री [परिज्ञा] १ ज्ञान, जानकारी; ( श्राचा; वसु; पंचा ६, २५ )। २ विवेक; ( ग्राचा )। ३ पर्या-लोचन, विचार; (सूत्र १, १, १)। ४ ज्ञान-पूर्वक प्रत्याख्यान; ( ठा ४, २ )। परिण्णाण वि [परिज्ञान] ज्ञान, जानकारी; ( धर्मसं १२५३; उप पृ २७४ )। परिण्णाय देखो परिण्णा=परि + ज्ञा । परिण्णाय वि [परिज्ञात ] विदित, जाना हुआ; ( सम १६; आचा )! परिण्णि वि पिरिज्ञिन् ] परिज्ञा-युक्तः; "गीयजुँशो उ परिगणी तह जिणइ परीसहाणीयं " ( वव १ )। परितंत वि [ परितान्त ] सर्वथा खिन्न, निर्विगण; ( णाया १, ४-पत ६७; विपा १, १; उवं )। परितंचिर वि [ परिताम् ] विशेष ताम्र— त्ररण— नर्ण वाला; (गउड)। परितज्ज सक [परि + तर्जयू] तिरस्कार करना । वक्त-परितज्जयंतः ( परम ४८, १० )। परितर्ভविय वि [परितत ] ख्व फैलाया हुया; (सण)। परितणु वि [परितनु ] ग्रस्यन्त पतला ; (सुपा ४८)। परितप्प अक [परि + तप् ] संतप्त होना, गरम होना । २ पश्चात्ताप करना । ३ दुःखी होना। परितप्पदः; ( महाः, डव ), परितप्पंति 🕫 ( सूत्र २, २, ११ ), ''ता लोहमार-वाहगनरूव परितप्पसे पच्छा" (धर्मवि ६)। संदू-परित-प्यिऊण:(महा)। परितप्प सक [परि+तापय्] परिताप उपजाना । परि-तप्पंति ; (सूत्र २, २, ४४)। परितप्पण न [परितपन] परितप्त होना; (तुत्र २, २, ५५ )। परितप्पण न [ परितापन ] परिताप उपजाना, ( द्वा २, २, ५४)। परितल्ञिअ वि [ परितलित ] तला हुमा; ( स्रोय 🖙 )। परितविय वि [परितत ] परिताप-नुकः; (सण )। परिताण न [परिचाण] १ रचगः २ वागुरादि वन्यनः (स्थ्रं १, १, २, ६)।

परिताव देखो परितप्प=परि + तापय् । कृ—परितावेयव्व; (पि ५७०)। परिताव पुं [परिताप] १ संताप, दाह; २ पश्चात्ताप; ३ दुःख, पीड़ा; ( महा; ग्रोप )। 'यर वि [ 'कर ] दुःखोत्पादक; ( पउम ११०, ६ )। परितावण देखो परितष्पण=परितापनः ( श्रोप )। परिताविअ वि [ परितापित ] १ संतापित; ( ग्रोप )। २ तला हुआ; ( ग्रोघ १४७ )। परितास पुं [ परित्रास ] अकस्माट् होने वाला भयः ( णाया १, १--पत ३३ )। परितुद्धिर वि [ परित्रुटितृ ] इंटने वाला; ( सण )। परितृह वि [ परितृष्ट ] तोष-प्राप्त, संतुष्टः; (डवः, चेष्य ७०१)। परितुं लिय वि [ परितुलित ] तौला हुआ; ( सण )। परितेजिज देखो परित्तज । परितोल सक [परि+तोलय् ] उठाना । वंक्र--- "जुगवं परि-तोलंता खग्गं समरंगयम्मि तो दोवि" ( सुपा ४७२ )। परितोस सक [ परि+तोषय् ] संतुष्ट करना । भवि--परितो-. सइस्सं; ( कर्पूर ३२ )। परितोस पुं [परितोष] ग्रानन्द, खुशी; (नाट—मालवि २३)। परितोसिय वि [ परितोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( सण )। परित्त वि [ परीत ] १ व्याप्तः ( सिरि १८३ )। २ प्रश्रष्टः ( सूत्र २, ६, १८ )। ३ संख्येय, जिसकी गिनती हो सके ऐसा; (सम १०६)। ४ परिमित, नियत परिमाण वाला; ( उप ४९७ )। ५ लघु, छोटा; ६ तुच्छ, हलका; (उप २७०; ६६४)। ७ एक से लेकर असंख्येय जीवों का आश्रय, एक से लेकर ग्रसंख्येय जीव वाला; (ग्रोघ ४१)। 🖛 एक जीव वाला; ( पगण १ )। °करण न [ °करण ] लधूकरण; (उप २७०)। °जीव पुं [ °जीव ] एक शरीर में एकाको रहने वाला जीव; ( पर्पण १ ) । °णांत न [ ानन्त ] संख्या-वि-शेष; (कम्म ४, ७१; ८३)। °संसारिअ वि [°संसा-रिक ] परिमित संसार वाला; ( .उप ४१७ )। "संख न [ **ासंख्यात** ] संख्या-विशेष; ( कम्म ४, ७१; ४८ )। परित्तज देखो परिच्चय । संह-परित्तजिअ; (स्वप्न ४१), परितेज्जि ( अप ) ; ( पिंग )। परित्ता रे सक [परि+त्रे ] रक्तां करना । परिताइ, परि-परिताञ । तात्रसु, परिताहि, परितायहः ( प्राकृ ७०; पि ४७६; हे ४, २६८ )।

परिताण न [ परित्राण ] रक्तणः ( से १४,३४; सुपा ७१; ग्रात्मानु ५; सगा )। परित्तास देखो परितास; (कप )। परित्तीकय वि [ परीतीकृत ] संचिप्त किया हुया, लघुकृतर् ( गाया १, १---पत ६६ )। परित्तीकर सक [ परीती+कृ ] लघु करना,छोटा करना । प-रित्तीकरॅति; ( भग )। परित्थोम न [ परिस्तोम ] १ मस्तकः २ वि. वकः "चितप-रित्थोमपच्छदं" ( ग्रीप ) । परिशंभिअ वि [ परिस्तम्भित ] स्तन्ध किया हुआ; ( सुपा ४७६)। परिश्रु सक [ परि+स्तु ]स्तुति करना। कवकृ—परिशुब्बंत; ( सुपा ६०० )। परिथूर ) वि [परिस्थूर ] विशेष स्थृत, खूव मोटा ; परिथूल ∫ ( धर्मसं ८३८ ; चेइय ८४४ ; श्रा ११)। परिदा सक [ परि + दा ] देना । कर्म-परिदिज्ञसु (ग्रप ); (पिंग)। परिदाह पुं [ परिदाह ] संताप ; ( उत्त २, ८ ; भग ) 🧗 परिदिण्ण वि [परित्त ] दिया हुआ ; ( अभि १२१ )। परिदिव्ह वि [ परिदिग्ध ] उपितत ; ( सुख २, ३७;)। परिदिन्न देखो परिदिण्ण ; ( सुपा २२ )। परिदेव अक [परि + देव ] विलाप करना । परिदेवए ; ( उत्त २, १३ ) । वक्त —परिदेवंत ; ( पडम ६२ ; ४४, ३६ )। परिदेशमा न [परिदेशन ] विलाप ; ''तस्स कंदणसोयणप-रिदेवणताडणाइं लिंगाइं" ( संबोध ४६ ; संवे ८ )। परिदेवणया स्त्री [ परिदेवना ] अपर देखो ; ( ठा.४, १-पत्न १८८ )। परिदेवि वि [ परिदेविन् ] विलाप करने वाला ; ( नाट---शकु १०१)। परिदेविक न [परिदेवित ] विलाप ; (पात्र ; से १९% ६६ ; सुर २, २४१ )। परिदो अ [ परितस् ] चारों ओर से ; ( गा ४५४ अ )। परिधम्म पुं [ परिधमं ] छन्द-विशेष ; ( पिंग )। परिधवितय वि [ परिधवितत ] खूव सफेद किया हुआ ; (सण)। परिताइ वि [ परित्रायिन् ] रंजण-कर्ता; ( सुपा ४०१ )। परिधाम पुंन [ परिधामन् ] स्थान ; ( सुपा ४६३ )।

```
परिधाविके 🚉 [ परिधावित ] दौड़ा हुआ ; ( हम्मीर
   ३२ ) ।
 परिधाविर वि [ परिधावित ] दौड़ने वाला ; ( सण )।
 परिभूणिय वि [ परिभूनित] अत्यन्त कॅपाया हुआ; (सम्मत
1 ( 38 ) 1
 परिश्रूसर वि. [परिश्रूसर ] धूसर वर्षा वाला.; (वजा
   १२८ ; गउड )।
 परिनद्घ वि [ परिनष्ट ] विनष्ट ; ( महा ) ।
 परिनिक्खम देखो पडिनिक्खम । परिनिक्खमेइ : (कप्प)।
 परिनिद्विय देखो परिणिद्विअ; (काप्पः; रंभा ३०)।
 परिनिय सक [परि + दुश् ] देखना, अवलोकन करना।
  वक्र--परिनियंत ; ( सुपा ४२२ )।
 परिनिचिद्व नि [परिनिचिष्ट ] अपर नैठा हुआ ; ( सुपा
   38€)1
 परिनिचिड वि [ परिनिचिड ] विशेष निविड ; ( महा )।
 परिनिञ्चा देखो परिणिञ्चा। परिनिञ्चाइ ; (भग),
  परिनिव्वाइंति ; (कप्प )। भवि-परिनिव्वाइस्संति ;
  (भग)।
 पैरिनिञ्चाण देखो परिणिञ्चाण ; ( णाया १, ८ ; ठा १,
   १ ; भग ; कप्प ; पव १३८ टी ).।
 परिनिच्युअ ं वि [परिनिवृतं] १ मुक्त, मोर्च को
 परिनिव्दुड ∫ प्राप्त ; (ठा १, १ ; पडम २०, ५४ ;
  कप्प )। २ शान्त, ठढ़ा ; (सम्र १, ३, ३, २१ )। ३
   स्वस्थ ; ( सुपा १८३ )।
 परिन्न देखो परिण्ण ; ( आचां )।
 परिन्न° देखो परिण्ण°; ( ब्राचा )।
 परिन्ना देखो परिण्णा ; ( उंप ४२४ )।
 परिनाण देखो परिण्णाण ; (श्राचाः)।
 परिन्नाय देखो परिण्णाय=परिज्ञात ; ( सुपा २६२ )।
 परिन्नाय वि िप्रतिज्ञात ] जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो वह ;
   (पिंड २८१)।
्रवरिपंडुर ) वि [ परिपाण्डुर ] विशेष पाग्रहर—धूसर वर्ण
परिपंडुल ∫ वाला ; ( सुपा २५६ः; कप्प्ः; गउड ; से १०,
             la la desarra de la constante d
 परिपंथम वि प्रितिपथक ] दुश्मन, विरोधी, प्रितृत्वः;
   परिपंथिअ । वि [परिपन्थिक ] छपर देखो ;ः ( स
  परिपंथिग हे १४६ ; उप ६३६ है। १००० १०००
```

परिपक्क वि [ परिपक्व ] पका हुआ ; ( पव ४; भवि) । परिपल्लिअ ( अप ) वि [ परिपतित ] गिरा हुआ ; (पिंग)। परिपाग पुं [ परिपाक ] विपाक, फल 🛊 "पुञ्चभवविहित्रसु-चरित्रपरिपागो एस उदयसंपत्तो" ( रथण ५२ ; त्राचा )। परिपाडल वि [परिपाटल] सामान्य लाल रंग वाला, गुला-वी रँग का ; ( गउड )। परिपाडिअ वि [ परिपाटित ] फाड़ा हुआ, विदारित : ( दे 0, 29)1 परिपाल सक [ परि + पालयु ] रत्त्रण करना । परिपालह : (भिव )। कृ—परिपालणीथ ; (स्वप्न २६)। संकृ— परिपालिउं ; ( सुपा ३४२ )। परिपालण न [ परिपालन ] रत्त्रण ; ( कुप्र २२६ ; सुपा 30=)1 परिपालिय वि [ परिपालित ] रिचत 👯 ( भवि )। 👉 परिपासय [ दे ] देखो परिवास ( दे ); (पात्र )। परिपिअ सक [ परि + पा ] पीना , पान करना । कवकु-परिपिज्जंत ; ( नाट—चैत ४० )। 🗥 😘 😘 परिणिंजर वि [परिपिञ्जर ] विशेष पीत-रक्त वर्ण वाला ; (गंउड)। परिपिंडिय वि [ परिपिण्डित ] १ एकंब संमुदितं, इकंडा किया हुआ ; (पिंड ४६७)। २ न गुरु वन्दन का एक दोष:(धर्म२)। परिपिक्क देखो परिपक्क ; ( प १०१ )। परिपिज्जंत देखो परिपिअ। परिपिरिया स्त्री दि ] वाद्य-विशेष ; (भग ४, ४—पत् २१६ ) । परिपिल्ल सक [ परित्र + ईरयू ] प्रेरना । परिपिल्लई ; (सुपा ६४)। परिपिहा सक [ परिपि + धा ] ढक्ता, आच्छादन करना। संकृ—परिपिहित्ता, परिपिहेत्ता ; ( कप ; पि १८३ ) । परिपीडिय वि [ परिपीडित ] जिसको पीड़ा पहुँ चाई गई हो वह ; (भिव )।. परिपील सक [परि+पीडय्] १ पीड़ना। २ पीलना, ्दवाना । परिपीलेज्जा ; ( पि २४० ) । संकृ—परिपी-· लइत्ता, परिपीलिय, परिपीलियाण ; (भग् ; राज ; श्राचा २, १, ८, १ )। परिपीलिअ देखो परिपीडिअ ; ( राज )।

```
परिपंगल वि [ दे ] श्रेष्ट, उत्तम; (१) "जंपइ भविसयतु
 परिपुंगलु होसइ रिद्धिविद्धिसहमंगलु" (भवि)।
परिपुच्छ संक [परि + प्रच्छ ] प्रश्न करना । परिपुच्छ ;
  (भवि)।
परिपुच्छण न [ परिप्रच्छन ] प्ररन, पृच्छा ; ( भवि ) ।
परिपुच्छि ) वि (परिपुष्ट ) पूळा हुआ, जिज्ञासित ; (गा
          🔰 ६२३ ; भवि ; सुपां ३८७)।
परिपुट्ट
परिषुण्ण )
परिपुत्न } वि [परिपूर्ण ] संपूर्ण; (भग; भवि)।
परिपुस सक [परि + स्पृश् ] संस्पर्श करना। परिपुसइ ; ( से
  ४, १)।
परिपूज सक [ परि + प्जय् ] पूजना । परिपूजउ ( अप );
  (पिंग)।
परिपूणग वुं [दे परिपूणक ] पित्त-विशेष का नीड,
  सुघरी-नामक पत्ती का घोंसला ; ( विसे १४१४ ; १४६१)।
परिपूर्य वि [ परिपूत ] छाना हुआ ; ( कप्प ; तंदु ३२ )।
परिपूर सक [परि + पूरय् ] पूर्ण करना, भरपूर करना।
  वक् --परिपूरंत ; (पि ५३७)। संक --परिपूरिअ ;
  ( नाट-मालवि १४ )।
परिपृरिय वि [परिपृरित ] भरपूर, न्याप्त ; ( सुर २, ११)।
परिपेच्छ सक [परिप्र + ईक्ष ] देखना । वक्र-परिपे-
 च्छतः ( अञ्च ६३ )।
परिपेरंत पुं [ परिपर्यन्त ] प्रान्त भाग ; ( णाया १, ४ ;
  १३ ; सुर १४, २०२ )।
परिपेरिय वि [परिप्रेरित ] जिसको प्रेरणा की गई हो वह:
(सुपा १८६)।
परिपेलव वि [ परिपेलव ] १ सुकर, सहल ; (से ३, १३)।
  २ अदृढ ; ३ निःसार ; ४ वराक, दीन ; (राज)।
परिपेट्ळिअ देखो परिपेरिय ; ( गा ४७७ )।
परिपेस संक [परिप्र + इष्] भेजना । परिपेसइ ; ( भिव ) ।
परिपेसण न [ परिप्रेषण ] भेजना ; ( भनि )।
परिपेसल वि [परिपेशल] सुन्दर, मनोहर ; (सुपा १०६ )।
परिपेसिय वि [ परिप्रेषित ] मेजा हुआ ; ( भवि )।
परिपोस सक [परि+पोषय्] पुष्ट करना। कवकृ-
  परिपोसिज्जंत ; ( राज )।
परिष्यमाण न [ परिप्रमाण ] परिमाण ; ( भनि )।
परिष्पव सक [ परि + प्लु ] तैरना, गोता लगाना । वक्त-
  परिष्पवंत ; ( से २, २८ ; १०, १३ ; पात्र )।
```

```
परिष्युय वि [परिष्ठुत ] श्राप्तुत, व्याप्तः ( राज )।
परिप्युया स्त्री [ परिप्लुता ] दीन्ना-विशेष ; ( राज )।
परिष्फंद पुं परिस्पन्द ] १ रचना-विशेषः "जयद वाया-
 परिप्कंदो " ( गउड ) । २ समन्तात् चलनः (चारु ४४)।
  ३ चेष्टा, प्रयत्न;
  " थोयारंभेवि विहिम्मि ब्रायसगे व्य खंडगामुर्वेति ।
    स-परिष्कंदेणं चिय गीत्रा भिमदाहसयलं व " ( गडड )।
परिष्फुड वि [ परिस्फुट ] श्रत्यन्त स्पष्टः ( सं ११, ६०;
  सुर ४, २१४; भवि )।
परिष्फुड पुं [ परिस्फोट ] १ स्कोटन, भेदन; २ वि. फोड़ने
  वाला, विभेदक; "तमपडलपरिष्कुडं चेव तेत्रसा पञ्जलंतहवं"
  (कप्य)।
परिष्फुर अक [परि+स्फुर् ] चलना । परिष्फुरदि (सो);
 ( नाट---उत्तर २८ )।
परिष्फुरण न [परिस्फुरण ] हिलन, चलन; (सण )।
परिष्फुरिअ वि [परिस्फुरित ] स्कृतिं-युक्तः; " वयणु
  परिप्कृरिड " ( भवि )।
परिफंस वुं [ परिस्पर्श ] स्पर्श, हुना; ( पि ७४; ३११ ) 🕌
परिफांसण न परिस्पर्शन ] जपर देखा; (उप ६८६ टो)।
परिफर्गु वि [परिफल्गु ] निस्सार, असार; (धर्मसं ६५३)।
परिफासिय वि [ परिस्पृष्ट ] ब्याप्तः ( दस ४, १, ७२)।
परिफुड देखो परिष्फुड=परिस्फुट; ( पडम ३, ८; प्रास्
  998)1.
परिफुडिय वि [ परिस्फुटित ] फूटा हुआ, भन्न; ( पडम
  £5, 90 )1
परिफूर देखो परिष्फुर । परिष्फुरइ; (सण)। वक्त-
 परिफ्र्रंत; (सण)।
परिफुरिअ देखो परिष्फुरिय; (सणं)।
परिफ् लिल व [ परिफ् लिलत ] फुला हुआ, कुसुमित;
 (पिंगः)।
परिफुस सक [परि+स्पृश् ] स्पर्श करना, कृना । वक्र---
 परिफ् संत; (धर्मवि १२६; १३६ )।
परिफु सिय वि [ परिप्रोञ्छित ] पोंछा हुआ; (उप पृ ६४)।
परिफोिसिय वि [परिस्पृष्ट ] छुत्रा हुत्रा; " उदगपरि-
 फोसियाए दंबेभोवरिपचत्थुयाए भिसियाए णिसीयति " (णाया
  १, १६; उप ६४८ टी )।
परिवृहण न [परिवृहण] बृद्धि, उपचय; (स्थ २, २, ६)।
```

परिनमंत वि [ दे ] १ निविद्ध, निवारित; २ भीर, डरपोक; (दे ६, ७२)। परिवर्भसिद ( शौ ) नीचे देखो; ( मा ५० )। यरिक्सह वि [ परिभ्रष्ट ] पतित, स्वलितः ( गाया १, १३; मुपा ५०६; ग्रभि १४४)। परिनम सक [परि + भ्रम् ] पर्यटन करना, भटकना । परिव्ममइ; ( प्राकृ ७६; भिवः; उव् )। वकु परिव्ममंतः ( सुर २, ५७; ३, ४; ४, ७१; भवि )। परिकामण न [ परिभ्रमण ] पर्यटनः ( महा )। परिकामिअ वि [ परिभ्रान्त ] भटका हुआ; ( वै ६३; सण; भवि )। परिक्रमीक वि [ परिभीत ] भय-प्राप्तः ( पडम ६३, ३६ )। परिन्मूं व [ परिभूत ] पराभव-प्राप्तः ( सुपा २४८ )। परिभग्ग वि [ परिभन्न ] भाँगा हुआ; ( श्रात्मानु १४ ) । परिभट्ट देखो परिव्मट्टः ( महाः पि ८४ )। परिभणिर वि [ परि + भणितु ] कहने वाला; (सर्ग)। परिभम देखो परिवमम। परिभमः; (महा)। वकु-परिभमंत, भ्परिभममाण; ( महा; सण; भिव; संवेग १४)। संक्र-परिभमिजणं; ( पि ४८४ )। हेंह--परिभमिजं; (महा)। परिभमिअ देखी परिकामिअ; (भवि )। परिभमिर वि परिभमित् । पर्यटन करने वाला; ( सपा 1 ( 335) परिभंच सक [ परि+भू ] पराजयं करना, तिरस्कारनां । परि-भवइ; ( उव )। कर्म--परिभविज्जामि; ( मोह १०८ )। ह-परिभवणिज्जः ( गाया १, ३ )। परिभव पुं [ परिभव ] पराभव, तिरस्कार; ( भ्रौप; स्वप्न १०; प्रासू १७३)। परिभवण न [परिभवन ] ऊपर देखो; ( राज )। परिभवणा स्त्री [ परिभवन ] कपर देखो ; (ग्रीप)। परिभविअ वि [ परिभृत ] श्रिभित ; ( धर्मवि ३६ )। पुरिभाअ सक [ परि + भाजय ] वाँटना, विभाग करना । परिभाएद ; (कप्प)। वक्त-परिभाइत, परिभायंत, परिभाएमाण ; (त्राचा २, ११, १८ ; गाया १, ७— पत ११७; १, १; कप्प )। कनक्र- परिभाइज्जमाणः (राज) । संज्ञ-परिभाइत्ता, परिभायइत्ताः; (कृप्प ;्रश्रीप )। हेक्क—परिभाएउं ; (पि ४७३)। परिभाइय वि [ परिभाजित ] विभक्त किया हुआ; ( आचा २, २, ३, २ )।

परिभायंत देखो परिभाअ। परिभायण न [ परिभाजन] वँटवा देना ; (पिंड १६३)। परिभाव सक [परि+भावय्] १ पर्यालोचन करना। २ उन्नत करना। परिभावर ; (महा)। सक्-परि-भाविऊणः ( महा )। कृ—परिभावणीयः ( राज )। परिभावइत्तु वि [ परिभावयित् ] प्रभावक, उन्नित-कर्ताः ( ठा ४, ४---पत २६५ )। परिभावि वि [ परिभाविन् ] परिभव करने वाला ; ( म्राभि ७१ )। , परिभास सक [परि + भाष्] १ प्रतिपादन करना, कहना। २ निन्दा करना । परिभासद, परिभासंति, परिभासेद, परिभासए : ( उत १८, २० ; सूत्र १, ३, ६ ; १, ७, ३६ ; विसे १४४३)। वक्र-परिभासमाणः (पडम ४३, ६७)। परिभासा स्त्री [परिभाषा] १ संकेत; (संबोध ४८; भास १६)। २ तिरस्कार; ३ चूर्थि, टीका-विशेष; (राज्)। परिभासि वि [ परिभाषिन् ] परिभव-कर्ता ; "राइणियपरि-भासी" (सम ३७)। परिभासिय वि [परिभाषित ] प्रतिपादित ; (स्मिन ८८ ; भास २१ )। परिभिद्ध सक [परि+सिद्] भेदन करना । क्वक्र-परि-भिज्जमाणः (उप पृ ६७)। परिभीय वि [ परिभीत ] डरा हुआ ; ( उव )। परिभुं ज सक [ परि + भुञ्जू ] १ खाना, भोजन करना। सेवन करना, सेवना। ३ वारंवार उपभोग में लेना। कर्म-परिभुंजिज्ञइ, परिभुज्ञइ ; (पि ५४६ ; गन्छ २, ५१)। वक् —परिभु जंत, परिभु जमाण ; ( निवृ १ ; णाया १, १; कप्प )। कवकु—परिभुज्जमाणः; ( झीपः; उप पृ ६७ ; गाया १, १—पत ३७ )। हेङ्च-परिभोत्तु; ( दस ४, १ )। कृ—परिभोग, परिभोत्तव्व ; ( पिंड ३४; कस )। परिभुंजण न [ परिमोजन ] परिमोग ; (उप १३४ टी) । परिभुंजणया स्त्री [ परिभोजना ] ऊपर देखो ; (सम 1 ( 88. परिभुत्त वि [ परिभुक्त ] जिसका परिभोग किया गया हो वह ; ( सुपा ३०० )। परिभू अ वि [परिभूत ] अभिभूत, तिरस्कृत ; (स्य २, ७, २ ; सुर १६, १२६ ; चेइय ७१४ ; महा )।

परिभोध देखो परिभोग; ( अभि १९११)। परिमोइ वि [परिमोगिन् ] परिभोग करने वाला ; (पि ४० १ ; नाट---शकु ३४ )। परिभोग पुं [परिभोग] १ वा र भोग; (ठा ४, ३ टी ; ब्राव ६ )। २ जिसका वा 'ार भोग किया जाय वह वस आदि ; ( औप )। ३ जिसका एक ही वार भोग किया जाय--जो एक ही वार काम में लाया जाय वह--ग्राहार, पान त्रादि ; ( उवा )। ४ बाह्य चस्तुत्र्यों का भोग ; ( आव ६ )। १ आसेवन ; ( पगह १, ३ )। परिभोग परिभोत्तव्व } देखो परिभुं ज। परिभोत्तु परिमइल सक [परि + मृज्] मार्जन करना ; (संन्नि ३४)। परिमडअ वि [ परिमृदुक ] १ विशेष कोमल ; २ अत्य-न्त सुकर, सरल ; ( धर्मसं ७६१ ; ७६२ ) । स्री---°उई; ('विसे ११६६)। परिमडिलं वि [ परिमुकुलित ] चारों ग्रोर से संकृचित; परिमंडण न [परिमण्डन] श्रलंकरण, विभूषा ; ( उत 94, & ) 1 परिमंडल वि [ परिमण्डल ] वृत्त, गोलाकारं, ( सूत्र २, १, १५; उत्त ३६, २२; स ३१२; पात्रः, श्रीपः, पववा १; ठा १. 9)1 परिमंडिय वि [ परिमण्डित ] विभूषित, सुशोभित; ( कप्प; श्रीप; सुर ३, १२ )। परिमंथर वि [ परिमन्थर ] मन्द, धीमा; ( गज्ड; स ७१६)। परिमंधिअ वि [ परिमधित ] अलन्त आलोडित; (सम्मत २२६)। परिमंद वि [ परिमन्द ] मन्द, अशक्तः, ( सुर ४, २४० )। परिमग्ग सक [परि+मार्गय्] १ अन्वेषण करना, स्रोजना। २ माँगना, प्रार्थना करना । वक्क-परिमग्गमाण; ( नाट-विक ३० )। संक --परिमागेउं; (महा )। परिमिग्ति वि [ परिमार्गिन् ] खोज करने वाला; (गार्थः १)। परिमज्जिर वि [ परिमज्जित् ] इवने वाला; ( सुपा ६ )। परिमद्द वि [ परिमृष्ट ] १ घिसा हुआ; (से ६,२; ८, ४३)। र **मास्म**प्रचितः "परिसद्धमेवसिहरो" (से ४, ३७)। ३ माजित, शोधित; (कप्प)।

रिमद्द सक [ परि+मर्दय् ] मर्दन करना । वकृ--परिमद्द-यंतः ( सुर १२, १७२ )। परिमद्दण न [ परिमर्दन ] मर्दन, मालिश; ( कप्प; ग्रीप )। परिमद्दा स्त्री [परिमर्दा ] संवाधन, दवाना, पेचप्यी आदिक्र (निचृ३)। परिमन्न सक [परि + मन् ] आदर करना। परिमन्नइ; (भिव)। परिमल सक [परि+मल्, मृद्द] १ घिसना । २ मर्दन करना । ''जो मरणयालि परिमलइ हत्यु'' ( कुप्र ४४२ ), "गालिगोस भमसि परिमलिस सत्तलं मालइं प्रियो मुअसि । तरलत्तर्णं तुह श्रहो महुश्रर जइ पाडला हरइ॥" (गा ६१२)। परिमल पुं [ परिमल ] १ वृंकुम-चन्दनादि-मर्दन; ( से १; ६४ )। २ सुगन्ध; ( कुमा; पाद्म )। परिमलण न [ परिमलन ] १ परिमर्दन; २ विचार; ( गा ४२८ ; गउड )। परिमलिथ वि [परिमलित, परिमृद्ति ] जिसका मर्दन किया गया हो वह; (गा ६३७; से ७, ६२; महा; वज्जा 995)1 परिमहिय वि [ परिमहित ] पूजित; ( पडम १, १ )। परिमा (अप) देखो पडिमा; (भवि.)। परिमाइ स्त्री [ परिमाति ] परिमाणः; "जिंगसासिण छर्जीवद-याइ व पंडियमरिक सुगइपरिमाइ व" ( भवि )। परिमाण नं [परिमाण] मान, माप, नाप; ( श्रीप; स्वप्त ४२; प्रासू ८७ )। परिमास पुं [ परिमर्श ] स्पर्श; ( गाया १, ६; गडड; से £, 85; E, 4€ ) 1 परिमास पुं [दे] नौका का काष्ट-विशेष; ( णाया १, ६— पत १४७)। परिमासि वि [परिमर्शिन् ] स्पर्श करने वाला; (पि ६२)। परिमिज्ज नीचे देखो। परिमिण सक [परिनमा ] नापना, तौलना । वक्च-परिमि-णंतः; (सुपा ७७०)। क्र-परिमिज्ज, परिमेयः; ( पञ्च ६६; पडम ४६, २२ )। परिमिक वि [ परिमित ] परिमाणः युक्तः; ( कप्पः ठा ४, १; ग्रीप; पगह २, १ )। परिमिअः वि [ परिवृत ] परिकरित, वेष्टित; ( पडम १०१, ३०; भवि ) ।

परिमिला अक [परि+म्लै ] म्लान होना। परिमिलादि (शौ); (पि १३६; ४७६)। परिमिलाण वि [परिम्लान] म्लान, विच्छाय, निस्तेज; ्र4ः महा )। परिमिल्लिर वि [परिमोक्तू] परिलाग करने वाला; (सण्)। परिमुख सक [ परि+मुच् ] परित्याग करना । परिमुग्रइ; (सया)। परिमुक्त वि [ परिमुक्त ] परित्यक्तः; (सुपा २५२; महा; सण्)। परिमुद्ध वि [ परिमृष्ट ] स्ट्रप्ट; ( मा ४४ ) । परिमुण सक [परि+ज्ञा] जानना । परिमुणिसः ( वज्जा 908)1 परिमुणिअ वि [ परिज्ञात ] जाना हुआ; ( पउम १६, ६.१; · सवा ) । परिमुख सक [परि+मुप्] चोरी करना। वक्--परिमुखंत; ( श्रा २७ ) । संक्र-परिमुसिऊणः ( कर्प्र २६ ) । परिमुस सक [ परि+मृश् ] स्पर्श करना, छूना । परिमुसइ; ( भवि )। परिमुसण न [परिमोपण ] १ चोरी; २ वञ्चना, ठगाई; (गारह)। परिमुसिअ वि [ परिमुष्ट ] स्पृष्ट ; ( महानि ४ ; भवि )। परिमूलण देखो परिमुलण ; ( गा २६ )। परिमेय देखो परिमिण। परिमोक्कल वि [दे परिमुक्त] स्वैर, स्वच्छन्दी ; (भवि)। परिमोक्ख पुं [ परिमोक्ष ] १ मोच, मुक्तिः ( ब्राचा )। २ परित्याग ; ( सुझ १, १२, १० )। परिमोय सक [ परि + मोचय् ] छोड़ाना, छुटकारा कराना । परिमोयह ; ( सूत्र २, १, ३६ )। परिमोयण न [ परिमोचन ] मोच, छुटकारा ; ( सुर ४, २५० ; ग्रौप )। परिमोस वं [ परिमोष ] चोरी ; ( महां )। र्विरयंच सक [परि + अञ्च ] १ पास में जाना । २ स्पर्श करना । ३ विम्बित करना । संक्र-परिअंचिचि ( अप ); (भवि)। परियंच सक [परि+अर्च् ] पूजना । संक्र-परिअंचिवि ( ग्रप ) ; ( भवि ) । परियंचण न [पर्यञ्चन] स्पर्श करना; (सुख ३, १)। देखो पलियंचण।

परियंचिअ वि [ पर्यञ्चित ] विभूषित ; "पवरारामगाम-परियंचिउ" (भवि)। परियंचिअ वि [ पर्यर्चित ] पूजित ; ( भवि )। परियंद सक [परि+वन्द्] वन्दन करना, स्तुति करनाः। कवकु—परियंदिज्जमाण; ( ग्रीप )। परियंदुण न [ परिवन्दन ] वन्दन, स्तुति ; ( श्राचा ) । परियच्छ सक [दुश्] १ देखना 1 :: २ जानना । परिय-च्छा ; (भवि ; उव ), परियच्छंति ; ( उव )। परियच्छिय देखो परिकच्छिय: ( राज )। परियत्थि स्त्री [ पर्यस्ति ] देखो परहितथया : "जत्तो वायइ पत्रणो परियत्थी दिज्जए तत्तो" ( चेइय १३० )। परियप्प सक [परि+कल्पय] कल्पना करना, चिन्तन करना। वकु—परियप्पमाण ; ( य्राचा १, २, १, २ )। परियप्पण न [परिकरपन ] कल्पनाः (धर्मसं १२०८)। पारयय पुं [ परिचय ] जान-पहचान, विशेष रूप से ज्ञान ; ( गउड; से १४, ६६; अभि १३१ )। परियय वि [ परिगत ] अन्वित, युक्त ; ( स २२ )। परियाइं सक [पर्या+दा] १ समन्ताद् ग्रहण करना। २ विभाग से ग्रहण करना। परियादयह ; (सूत्र २, १, ३७)। संक्र-परियाइत्ता ; ( अ ७)। परियाइअ वि [पर्यात्त ] संपूर्ण रूप से गृहीत; ( ठा २, ३--पल ६३)। परियाइअ देखो परियाईय ; ( ठा २, ३—पत ६३ )। एरियाइणया स्त्री [ पर्यादान ] समन्ताद् प्रहण ; ( पण्ण ३४---पत ७७४ )। परियाइत वि [ पर्याप्त ] काफी ; ( राज )। परियाईय वि [पर्यायातीत] पर्याय को अतिकान्त ; (राज) । परियाग देखो पज्जाय ; ( श्रीप ; उना ; महा ; कंप्प )। परियागय वि [ पर्यागत ] १ पर्याय से आगत ; ( उत १, २१; सुख ४, २१; गाया १,३)। ं २ सर्वया निज्यनः ( गाया १, ७—पत्र ११६ ) । परियाण सक [परि + ज्ञा] जानना । परियाण्ड, परियाणाड; (पि १७०; उवा )। परियाण न [परित्राण] रत्तण ; (सूत्र १, १, २, ६; ७)। परियाण न [ परिदान ] १ विनिमय, वदला, लेनदेन ; २ समन्ताद् दान ; ( भवि ) । परियाण न [ परियान ] १ गमत ; (ठा १०)। २ वाहन, ्यान ; ( ठा ८ ) । ३ अवतरण ; ( ठा ३, ३ ) । 🛒

परियाणण न [परिज्ञान ] जानकारी; (स १३)। परियाणिअ वि [ परित्राणित ] परित्रांग-युक्त ; ( सूत्र १, १, २, ७ ) । परियाणिक वि [ परिज्ञात ] जाना हुया, विदित ; ( पउम ८८, ३३ ; रत्न १८ ; भवि )। परियाणिअ पुन [ परियानिक ] १ यान, वाहन ; २ विमान-विशेष ; ( ठा ८ )। परियादि देखो परियाइ। परियादियति ; ( कप )। संकृ-परियादित्ता ; (कृप)। परियाय देखो पज्जाय ; ( ठा ४, ४ ; सुपा १६ ; विसे २७६१; ग्रीप ; ग्राचा ; उवा )। ६ ग्रभिप्राय, मत; "सएहिं परियाएहिं, लोयं बूया कडेति य" ( सूत्र १, १, ३, ६ )। १० प्रवरुया, दीचा; (ठा ३,२—पत १२६)। ११ व्रह्मचर्य ; ( आव ४ )। १२ जिन-देव के केवल-ज्ञान की उत्पत्ति का समय ; (णाया १, ८)। थेर पुं [ ैस्थविर ] दीचा की अपेचा से गृद्ध ; (ठा ३,२)। परियायंतकरमूमि स्री [ पर्यायान्तकृद्भूमि ] के केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय से लेकर तदनन्तर सर्व-प्रथम मुक्ति पाने वाले के बीच के समय का आन्तर ; ( णाया १, ⊏-पल १६४ )। परियार सक [परि+चारय्] १ सेवा-शुश्रूषा करना। २ संभोग करना, विष्य-सेवन करना। परियारे ; ( ठा ३, १; भग )। वक्च-- परियारेमाणः; ( राज )। कवक्क---परियारिज्जमाण ; ( ठा १० )। परियार पुं [ परिचार ] मैथुन, विषय-सेवन ; ( पगण ३४-पंत ७८० ; ठा ३, १.)। परियारग वि. [परिचारक ] १ विषय-सेवन करने वाला ; (पर्णा २; ठा२, ४)। २ सेवा-शुश्रूषा करने वाला; (विपा १, १)। परियारण न [परिचारण] १ सेवा-शुश्रूषा ; (सुजा १८-पत २६४)। २ काम-मोग; (प्राण ३४.)। ..... परियारणया ) स्त्री [परिचारणां] ऊपर . देखो ; परियारणा र् (पण्ण ३४ ; ठा ४, १)। °सह पुं [ °शब्द] विषय-सेवन के समय का स्त्री का शब्द ; (निचू १)। परियालोयण न [ पर्यालोचन ] विचार, चिन्तनः ( सुपा koo ).1 परियाव देखो परिताव=परिताप; ( आचा; ओघ १५४ )।

परियावज्ज अक [ पर्या + पद् ] १ पीडित होना । २ हपा-न्तर में परिणत होना। ३ सक. सेवना। परियावजाइ, परियाव-जाति; (कप्प; ग्राचा)। परियावज्जण न [ पर्यापादन ] हपान्तर-प्राप्तिः ( प्रिंट २८०)। परियावज्जणा स्त्री [ पर्यापादन ] स्रासेवन; ( ठा ३, ४---पत्र १७४ ) । परियावण देखो परितावण; ( स्य २, २, ६२ )। परियावणा स्त्री [ परितापना ] परिताप, संताप; ( स्रोप ) । परियावणिया स्त्री [परियापनिका ] कालान्तर तक मनस्था-न, स्थिति; ( गाया १, १४—पत १८६ )। परियावण्ण 🚶 वि [ पर्यापन्न ] स्थित, अवस्थित; ( श्रांचा परियावन्न ∫ २, १, ११, ७; ८; भग ३४, २; कस )। परियावस सक [ पर्या + वासय् ] त्रावास कराना । परिया-वसे; ( उत्त १८, ४४; मुख १८, ४४ )। परियावसह पुं [ पर्यावसथ ] मठ, संन्यासी का स्थान; ( ब्राचा २, १, ८, २ )। परियाविय वि [ परितापित ] पीडित; ( पडि ) । 🗒 🥁 परियासिय वि [ परिवासित ] वासी रखा हुआ; (कस)। परिरंज सक [ भक्ज् ] भाँगना, तोड़ना । परिरंज्यः; ( प्राक्ट 08)1 परिरंभ सक [परि + रभ् ] त्रालिंगन करना । परिरंभस्छ ( शौ ); ( पि ४६७ )। संक्र—परिरंभिउं; (कुप्र २४२)। परिरंभण न [ परिरम्भन ] ब्रालिङ्गनः ( पात्रः, गा ५३४; सुपा २; '३६६ )। परिरक्ख सक [ परि + रक्ष ] परिपालन करना । परिरक्खर; (भवि)। कृ--परिरक्खणीयः; (सिक्खा ३१)। परिरक्षण न [ परिरक्षण ] परिपालनः; ( गा ६०१; भवि∙) । परिरक्षा स्नी [ परिरक्षा ] ऊपर देखो; ( पडम ४६, ४३; धर्मवि ५३; गउड )। परिरक्किय वि [ परिरक्षित ] परिपालितः ( भवि )। परिरद्ध वि [ परिरव्ध ] त्रालिङ्गितः ( गा ३६८ )। परिस्य पुं [ परिस्य ] १ परिधि, परिनेपः ( उत्त ३६, ६६; पउम ८६, ६१; पव १४८; श्रोप )। २ पर्याय, समानार्थक शब्द; "एगपरिस्य ति वा एगपजाय ति वा एगणामभेद ति वा एगद्वा" ( ब्राचू १ )। ३ परिश्रमण, फिर कर जाना; "ब्रह्वा थेरो, तस्स य ग्रंतरा गड्ढा डोंगरा वा, जे समत्था ते उज्जुएग

वञ्चंति, जो असमत्थो सो परिरएगां—भमाहेगा वञ्चइ" ( ब्रो-घभा २० टी )। परिराय अक [परि+राज्] विराजना, शोभना। वक्र-पुरिरायमाण; (कप्प)। परिरिख सक [ परि + रिङ्ख् ] चलना, फरकना, हिलना । वक्र--परिरिंखमाणः ( उप ५३० टी )। परिरु भ सक [ परि+रुध् ] रोकना, श्रटकायत करना । कर्म-परिरुज्भइ; ( गउड ४३४ )। संक्र—परिरंभिऊण; ( उवकु 9)1 परिलंघि वि [ परिलंड्सिन् ] लङ्घन करने वाला; ( गउड )। परिलंबि वि [ परिलम्बिन् ] लटकने वाला; ( गडड )। परिलंभिअ वि [ परिलम्भित ].प्राप्त कराया हुआ; " सो ग-यवरो मुखीखं ( मुखीहिं ) वयाणि परिलंभिक्रो पसन्नप्पा" (पडम ८४, १)। परिलग्ग वि [परिलग्न ] लगा हुन्ना, न्यापृत; (उप ३४६ टी)। परिलिअ वि [ दे ] लीन, तन्मय; ( दे ६, २४ ) । परिली अक [परि+ली] लीन होना। वक्र-परिलिंत, पुरिले त, परिलीयमाणः ( णाया १, १—पत ५; श्रीपः र्से <sup>'</sup>६, ४⊏; पगह १, ३; राय ) । ः परिली स्त्री [ दे ] त्रातोद्य-विशेष, एक तरह का वाजा; (राज)। परिलीण वि पिरिलीन निलीन; (पाअ)। परिलुंप सक [परि+लूप्] लुप्त करना, अ-दृष्ट करना । कवक्रं—परिलुप्पमाणः ( महा )। परिलेंत देखो परिली=परि + ली। परिलोयण न [ परिलोचन, परिलोकन ] ृथवलोकन, निरीत्तर्णः २ वि. देखने वालाः " जुगंतरपरिलोयणाए दिहीए " ( उवा )। परिवल देखो पर=पर; ( से .६, १७.)। परिल्लवास वि दे ] अज्ञात-गतिः (दे ६, ३३)। परिल्ली देखो परिली। . वक्ट-परिल्लिंत, परिल्लेंत; ( औप )। पिरित्तस अक [परिनस्तंस् ] गिर पडना, सरक जाना। परिल्हसइ; ( हे ४, १६७ )। परिवर्त्तु वि [ परिव्रजितृ ] गमन करने में समर्थ; ( ठा ४, ४--पल २७१)। परिचंकड ( अप ) वि [ परिवक्त ] सर्वथा टेढ़ा; ( भवि ) । परिवंच सक [ परिवञ्चय् ] ठगना । संक्र-परिवंचिऊण; ( सम्मत् ११८ ) ।

परिवंचिअ वि [परिवञ्चित] जो ठगा गया हो; (दे ४, १८)। परिवंथि वि [ परिपन्थिन् ] विरोधी, दुश्मनः ( पि ४०५; नाट--विक ७)। परिवंदण न [ परिवन्दन ] स्तुति, प्रशंसा; ( ब्राचा ) । परिवंदिय वि [ परिवन्दित] स्तुत, पूजित; (पडम १, ६)। परिविक्खय देखों परिविच्छिय; ( श्रीप )। परिवर्ग पुं [ परिवर्ग ] परिजन-वर्ग; ( पडम २३, २४ )। परिविच्छय देखो परिकच्छियः "उज्जलनेवत्यहुव्त्रपरिविच्छ्यं" ( गाया १, १६ टी-पत २२१; श्रीप )। देखो परि-वत्थिय । परिवज्ज सक [प्रति + पद् ] स्त्रीकार करना । परिवज्जर; (भवि)। परिवज्ज सक [परि+वर्जय] परिहार करना, परित्याग करना। परिवज्जद्दः ( भवि )। संक्र-परिवज्जिय, परिवज्जियाणः ( आचा; पि १६२ )। परिवज्जण न [ परिवर्जन ] परिलाग; ( धर्मसं ११२० ) । परिवज्जणा स्ती [ परिवर्जना ] ऊपर देखो; ( उन )। परिवंज्जिय वि [ परिवंजित ] परित्यक्तः (उवाः भगः, मिव)। परिवष्टं देखो परिवत्त=परि + वर्तय् । परिवद्धः ( भवि ) । संक्र— परिवर्द्धिव ( ग्रप ); ( भवि )ा परिचट्टण न [ परिचर्तन ] मानर्तन, मानृतिः; "मागमपरिवद्टणं" (संबोध ३६)। परिवष्टि देखों परिवत्ति; (मा ४२)। परिवष्टिय देखा परिवस्तियः ( भवि ) । परिवट्टुल वि [ परिवर्तुल ] गोलाकार; ( सं ६५ ) । परिवड अक [ परि+पत् ] पड़ना । वक्त-परिवडंत, परि-वडमाणं; ( पंच ४, ६२; ६७; उप पृ ३·) । परिवडिअ वि [ परिपतित ] गिरा हुआ; ( सुपा ३६०; वसु; यति २३; हम्मीर ३०; पंचा ३, २४ )। परिचड्ड अक [ परि+चृध् ] बढ़ना । परिवड्छ; ( महा;. भवि )। भवि—परिवड्डिस्सइ; ( ग्रोप )। कृ—परिवङ्घंत, परिवड्टमाण, परिवड्ट माण; ( गा ३४६; णाया १, १३; महा; गाया १, १० )। परिचङ्कण न [ परिचर्धन ] परिचृद्धि, बढ़ाबः ( गउडः, धर्मसं ⊏৩১ ) | परिचड्डि स्त्री [ परिचृद्धि ] ऊपर देखों, ( से ४, २ )। परिचड्डिअ देखो परिअड्डिअ=परिवर्धिन् ; ( ग्रीप १६ टि),।

परिवृङ्किअ वि [ परिवर्धित ] बढ़ाया हुआ ; ( गा १४२ ; ४३१)। परिवड्ढे माण देखो परिवड्ड । परिवण्ण सक [ परि+वर्णय् ] वर्णन करना । कृ-परिव-पणेअव्य: (भग)। परिवरिणाअ वि परिवर्णित | जिसका वर्णन किया गया हो वह ; ( ग्रात्म ७ ) । परिवत्त देखो परिअद्ध=परि + वृत् । परिवर्ताई ; ( उत ३३, १)। परिवतसु; (गा ८०७)। वक्त-परिवत्तंत; (गारपः३)। परिवत्त देखो परिअद्द=परि + वर्तय्। वक्र-परिवत्तंत, परिवत्तयंत ; (स ६ ; स्त्र १, १, १, ११ ) । संक्र--परिवत्तिऊणः (काल )। परिवत्त देखो परिअट्ट=परिवर्त ; "विहियहवपरिवत्तो" ( कुप्र १३४)। २ संचरण, श्रमण ; ( राज )। परिवत्त देखो परिअत्त=परिवृत्त ; (काल )। परिवत्तण देखो पडिअत्तर्ण; (पि २८६; नाट-विक ८३)। परिवत्तर ( अप ) वि [ परिपिनत्रम ] पकाया गया, गरम किया गया; "श्रंगु मलेवि सुश्रंधामोएं निमज्जित परिवत्तरतोएं" (भवि)। परिवत्ति वि [ परिवर्तिन् ] बदलाने वाला; "ह्वपरिवत्तिणी विज्जा" (कुप्र १२६; महा )। परिवत्तिय देखो परिअद्दिय; ( सुपा २६२ ) । परिवत्थ न [ परिवस्त्र ] वस्त्र, कपड़ाः ( भवि ) । परिवरिथय वि [ परिवस्त्रित ] ग्राच्छादित; "उज्जलनेवच्छ-हत्थ(१वन)परिवित्थयं" ( भ्रोप )। देखो परिविच्छिय। परिवद्ध देखो परिवड्ड । क्ड-- परिवद्धमाणः ( राज )। परिवन्न देखो पडिवन्नः ( उप १३६ टी )। परिवय सक [ परि + वद् ] निन्दा करना । परिवएजा, परि-वयंतिः ( त्राचा ) । वक् -परिवयंतः ( पगह १, ३ )। परिचरिअ वि [ परिवृत ] परिकरित, वेष्टित; ( सुपा १२४ )। परिचलइअ वि [ परिचलयित ] वेष्टित; ( सुख १०, १ )। परिवस अक [ परि + वस् ] वसना, रहना । परिवसइ, परि-वसंति; (भग; महा; पि ४१७)। परिवसण न [ परिवसन ] आवास; ( राज )। परिवसणा स्त्री [ परिवसना ] पर्युषणा-पर्वः; (निचू १० )। परिविसिक्ष वि [ पर्युषित ] रहा हुआ, वास किया हुआ; (सण)।

परिवह सक [परि + वह् ] वहन करना, होना। २ श्रक. चालू रहना । परिवहइ; ( कृप्प )। परिवहंति; ( गउड )। वक्र— परिवहंत; ( पिंड ३४६ )। परिवहण न [ परिवहन ] ढ़ोना; ( राज ) । परिवा अक [परि+वा] सूखना। परिवायइ ; (गउड़/)। परिवाइ वि [ परिवादिन् ] निन्दा करने वाला; ( उव )। परिवाइय वि [परिवाचित ] पढ़ा हुआ; (पडम ३७, 94 )1 परिवाई स्त्री [परिवाद ] कलङ्क-त्रार्ता; " दश्यस्स ताव वत्ता जगपरिवाई लह्ं पता " ( पउम ६४, ४१ ) । परिवाड सक [ घटयू ] १ घटाना, संगत करना । २ रचना, निर्माण करना । परिवांडेड्; (हे ४, ४०)। परिवाडल देखो परिपाडल; ( गडड )। पंरिवाडि स्वी [परिपाटि ] १ पद्धति, रीति; (विषे १०८१)। २ पंक्ति, श्रेगिः; ( उत्त १,३२ )। ३ कम, परंपराः; ( संव ६ ) । ४ सूत्रार्थ-वाचना, ग्रध्यापन; " थिरपरिवाडी गहियवको '' (धर्मवि ३६), "एगत्थीहिं वत्तिं न करे परिवाडिदाणमवि तासिं " ( कुलक ११ )। × परिवाडिअ वि [ घटित ] रचित; ( कुमा )। परिवाडी देखा परिवाडि; " परिवाडी आगयं हवइ रजं " ( पउम ३१, १०६; पाझ )। परिवाद पुं [परिवाद ] निन्दा, दोष-कीर्तन; (धर्मसं ६५४)। परिवादिणी स्त्री [परिवादिनी ] वीणा-विशेष; ( राज )। परिवाय देखो परिवाद; (कप्प; झौप; पडम ६१, ६०; णाया १, १; स ३२; ब्रात्महि १५ )। परिवायग ) पुं [ परिवाजक ] संन्यासी, वावा, ( सणः परिवायय र् सर १४, ४)। परिवार सक [ परि+वारय् ] १ वेष्टन करना । १ कुटुम्ब करना । वक्र—परिचारयंत; ( उत्त १३, १४ ) । संक्र— परिवारिया; ( सूत्र १, ३, २, २ )। परिवार पुं [परिवार] गृह-लोक, घर के मनुष्य; ( ग्रीप; महा; क्षमा )। २ न म्यान; (पात्र )। परिवारण न [परिवारण ] १ निराकरण; (पगह १, १—) ,पत १६)। २ आच्छादन, ढकना; (दे १, ⊏६)। पंरिचारिअ वि [ दें ] घटित, रचित ; ( दे ६,३० )। परिवारिअ वि [ परिवारित ] १ परिवार-संपन्न; २ वेष्टित; "जहा से उड़कई चंदे नक्खतपरिवारिए" ( उत्त ११, २४; कालं )।

परिवाल देखो परिआल । परिवाल इ; (दे ६, ३४ टी)। परिवाल सक [ परि + पालय् ] पालन करना । परिवालइ, परिवालेइ ; ( भवि ; महा )। वक्ट—परिवाल्यंत; (सुर 🦼 १, १७१ )। संक्र—परिवालियः ( राज )। परिचाल देखो परिचार=परिचार; ( गाया १, ५—पत १३१)। परिचाचिय वि [ परिचापित ] उखाड़ कर फिर बोया हुआ; ( ठा ४, ४ )। परिवाविया स्त्री [ परिवापिता] दीचा-विशेष, फिर से महा-्त्रतों का द्यारोपण ; ( ठा ४, ४ )। ्षरिवास पुं [ दें ] खेत में सोने वाला पुरुष; ( दे ६, २६)। परिचास न [ परिचासस् ] वस्र, क्षपड़ा; "जंघोरुयगुज्भंतर-पासुइँ सुनियत्थइँ मि भीणपरिवासइँ" ( भवि )। परिवासि वि [परिवासिन् ] वसने वाला ; ('सुपा'४२)। परिवासिय वि [परिवासित ] सुवासित, सुनन्ध-युक्त ; . "मयपरिमलपरिवासियदूरे" ( भवि ) । परिवाह सक [परि + वाहयू] १ वहन कराना । २ अश्वादि 🍹 खेलाना, ग्रश्वादि-क्रीडा करना ; "विवरीयसिक्खतुरयं परिवाहद वाहियालीए" (महा )। परिवाह पुं [ परिवाह ] जल का उछाल, वहाव ; "भरिउचरंतपसरिअपिअसंभरगपिसुगो वराईए। - परिवाहो विश्र दुक्खस्स वहइ गात्रगादित्रो वाहो" (गा ३७७)। परिवाह पुं [दे] दुर्विनय, अ-विनय; (दे ६, २३)। परिवाहण न [ परिवाहन ] अरवादि-खेलन ; "श्रासपरिवा-हणनिमितं गएण" (स ८१ं; महा)। परिविक्षाल सक [ परि + विशा ] बेप्टन करना। त्रालइ; (प्राकृ ७१; धात्वा १४४)। परिविचिद्वं ब्रक [परिवि + स्था ] १ उत्पन्न होना। २ रहना । परिविचिद्धइ ; (ग्राचा १, ४, २, २; पि ४८३)। परिविच्छय वि [ परिविक्षत ] सर्वथा छिन्न-हतः, (सूत्र 9, 3, 9, 7) 1 💆 परिचिट्ट वि [ परिचिप्ट ] परोसा हुआ ; (स १८६ ; सुपा ६२३ )। परिवित्तस अक [परिवि + त्रस् ] डरना। परिवित्तसंति; परिवित्तसेज्ञा ; ( ग्राचा १, ६, ४, ४ )। परिवित्ति ह्यी [ परिवृत्ति ] परिवर्तनः ( सुपा ४८० )। परिविद्ध वि [ परिविद्ध ] जो विया गया हो वह ; (सुपा २७० )।

परिविद्धंस सक [ परिवि + ध्यंसय् ] १ विनास करना । २ परिताप उपजाना । संक्र--परिचिद्धंसित्ता ; ( भग )। परिविद्धत्थ वि [ परिविध्वस्त ] १ विनष्ट ; २ परितापित; (स्थर, ३,१)। परिविष्फुरिय वि [ परिविस्फुरित ] स्फ़्तिं-युक्त ;(सग) । परिवियलिय वि [ परिविगलित ] चुत्रा हुत्रा, टपका हुत्रा; (सग)। परिवियलिर वि [ परिविगलित ] भरने वाला, पृने वाला; (सग)। परिविरल वि [ परिविरल ] विरोप विरल ; ( गउड ; गा ३२६)। परिविलसिर वि [ परिविलसितृ ] विलासी ; ( सगा ) । परिचिस्त सक [परि + चिश् ] वेष्टन करना । परिविसद ; (प्राकु ७५)। परिविस सक [ परि+विष् ] परोसना, खिलाना । संकृ— परिविस्सः ( उतं १४, ६ )। परिविसाय पुं [परिविषाद] समन्तात् खेदः, (धर्मवि १२६)। परिविद्धरियं वि [ परिविधुरित ] त्राति पीड़ित ; "मिणिसं-जुयदेविकरपरिविहुरियो गयं मोत्" ( सुर १४, १४ )'। परिवीअ सक [ परि+वीजयू ] पँखा करना, हवा करना । परिवीएमि ; (स ६७)। परिवीइश वि [ परिवीजित ] जिसको हवा की गई हो वह ; ( उंप २११ टी )। परिचीढ न [ परिपीठ ] श्रासन-विशेप ; ( भवि )। परिवुड वि [परिवृत ] परिकरित, वृष्टित ; ( गाया १, १४; धर्मवि २४; ग्रीप; महा )। परिवुत्थ वि [ पर्यु पित ] १ रहा हुमा ; २ न वास, निवास ; ( गडड १४०) । देखो परिद्युसिअ । परिवुद् देखो परिवुड ; ( प्राक्ट १२ )। परिचुदि स्त्री [ परिचृति ] वेष्टन ; ( प्राकृ १२ )। परिवृत्तिअ वि [ पर्यु पित ] स्थित, रहा हुमा; "ज भिस्त, अचेते परिवृत्तिए" ( आचा १, ८, ७, १, १, ६, २, २)। देखा परिवृत्थ। परिवृद्ध वि [ परिवृद्ध ] समर्थ 🖫 ( उत्त ७, २ )। परिवृद्ध वि [ परिवृद्ध ] स्थूल ; ( भास ८६; उत ७, ६)। परिवृढ ेवि [ परिच्यूढ ] वहन किया हुमा, टोया हुमा: "न चइस्सामि ब्रहं पुरा चिरपरिवृद्धं इमं लोहं" (धर्मीव °) ! परिबृहण देखों परिवृहण ; (राज )।

परिचेद सक [ परि+चेष्ट् ] बेढ़ना, लपेटना । परिवेद्ध ; (भिव )। संक परिचेढिय ; (निचू १ )। परिवेद पुं [ परिवेष्ट ] वेष्टन, घेरा; "जा जग्गइ तो पिच्छइ सेवापरसहडपरिवेढं" ( सिरि ६३८ )। परिवेढाविय वि [ परिवेष्टित ] विष्टित कराया हुआ ; (पि ३०४ ) । परिवेढिय वि [परिवेष्टित ] वेढ़ा हुआ, घेरा हुआ, लपेटा हुआ; ( उप ५६८ टी; धरा २० ; पि ३०४ )। परिवेय अक [परि + वेप् ] कॉंपना। "कायरघरिणि परि-वेयइ" (भवि)। परिवेटिलर वि [ परिवेटिलत् ] कम्पन-शीलः ( गउड )। परिवेव अक [परि + वेप्] काँपना । वक्र-परिवेवमाण ; (आचा)। परिवेस सक [ परि + विष् ] परोसना । परिवेसइ ; ( सुपा ३८६)। कर्म--परिवेसिज्जइ; (णाया १, ८)। वक्र--परिवेसंत, परिवेसयंत; (पिंड १२०; सुपा ११; साया ۱ ( ه ,۹ परिवेस पुं [ परिवेश, °प ] १ वेष्टन ; (गज़ड)। २ मंडल, मेघादि से सूर्य-चंद्र का वेष्टनाकार मंडल; "परिवेसो ग्रंबरे फरुस-वरणो" ( पडम ६६, ४७; स ३१२ टी; गउड )। परिवेसण न [परिवेषण ] परोसनाः; (स १८७ ; पिंड 1 ( 388 परिवेसणा स्त्री [ परिवेषणा ] ऊपर देखो; (पिंड ४४५)। परिवेसि [ परिवेशिन, ] समीप में रहने वाला ; ( गडड )। परिष्वः सक [ परि-विज् ] १ समन्ताद् गमन करना । २ दीचा लेना। परिव्वए; परिव्वएंज्जासि ; (स्य १, १, ४, ३; पि ४६०)। परिन्वअ वि [परिवृत ] परिवेष्टितः "तारापरिन्वय्रो विव सरयपुरिणमार्चदो" ( वसु )। परिञ्चअ वि [ परिञ्यय ] विशेष व्ययः ( नाट--मृच्छ ७)। परिञ्चह सक [परि+वह् ] वहन करना, धारण करना। परिव्वहद्दः (संबोध २२)। परिव्वाइयां स्त्री [परिव्वाजिका ] संन्यासिनी ; ( णाया १, प्तः महा ) l परिव्वाज ( शौ ) षुं [परि+वाज् ] संन्यासी; (चारु ४६)। परिव्वाजभ (शौ) इं [परिव्वाजक] संन्यासी ; (पि २८७ ; नाट-मृच्छ ८१ ) । परिन्वाजिआ ( सो ) देखो परिन्वाइया; ( मा २० )।

परिव्वाय देखो परिव्वाजः (सृत्र्यनि ११२; त्रोप)। परिन्वायग ) परिन्वायय } पुं [ पंरिव्राजक ] संन्यासी, साधु; ( भग) । परिव्वायय वि [ पारिव्राजक ] परिव्राजक-संवन्धी; (कप्पू)। परिस देखो फरिस=स्पर्श; ( गडड; चारु ४२ )। परिसंक प्रक परि-शङ्क ] भय करना, उरना । वक्-परिसंकमाणः ( सुत्र १, १०, २० )। परिसंकिय वि [ परिशङ्कित ] भीतः ( पगह १,३ )। परिसंखा सक [ परिसं+ ख्या ] १ अच्छी तरह जानना । २ गिनती करना । संकृ--परिसंखाय; (दस ७,१)। परिसंखा स्त्री [ परिसंख्या ] संख्या, गिनतो; ( पडम २, ४६; जीवस ४०; पव—गाथा १३; तंदु ४; सण )। परिसंग पुं [ परिपङ्ग ] संग, सोहवतः ( हम्मीर १६ )। परिसंग पुं [ परिष्यङ्ग ] श्रांतिङ्गनः, ( पडम २१, ४२ )। परिसंगय वि [ परिसंगत ] युक्त, सहितः ( धर्मवि १३ )। परिसंडव सक [परिसं+स्थापय्] संस्थापन करना। परिसंठवह ( ग्रप ); ( पिंग )। वक्त -परिसंठविंत; (उपपं 83)1 परिसं**ठविय** वि [ परिसंस्थापित ] संस्थापित; (तंदु ३८)। परिसंठिय वि [ परिसंस्थित ] स्थित, रहा हुआ; ( महा)। परिसंत वि [ परिश्रान्त ] थका हुआ; ( महा )। परिसंथविय वि [परिसंस्थापित ] ब्राश्वासित; ४६६ )। परिसक्क सक [ परि + प्वष्क् ] चलना, गमन करना, इधर-उधर घूमना। परिसक्दः ( उप ६ टी; कुप्र १७१ )। वक्र-परिसर्कत, परिसक्तमाण; (काप्र ६१७; स ४१; १३६)। संक्र-परिसक्तिङण; (सुपा ३१३)। क्र-परिसक्तियव्यः (स १६२)। परिसक्तण न [परिष्वष्कण] परिश्रमण; (से ४, ४४; १३, ४६; सुपा २०१ )। परिसक्तिअ वि [परिष्विष्कत ] १ गतः (भवि ) 🛶 २ न परिक्रमण, परिभ्रमण; ( गा ६०६ )। परिसक्तिर वि [ परिष्विष्कित् ] गमन करने वाला; (गाया १, १ पि ५६६ )। परिसर्जिअ ( अप ) वि [ परिष्वक्त] आलिंगित; (सर्ग)। परिसंडिय नि [ परिशटित ] सड़ा हुआ, निनष्ट; ( गाया १, २: ग्रीप )।

परिसण्ह वि [परिरुष्ट्रण ] सूच्म, छोटा; (से १, १)। परिसन्न वि [परिषण्ण] जो हैहैरान हुआ हो, पीडितं; (पडम १७, ३०)। प्रारिसप्प सक [परि+स्प्र् ] चलना । परिसप्पेश्; (नाट--विक ६१)। परिसप्पि वि [ परिसपिन् ] १ चलने वालाः (कप्)। २ पुंस्ती. हाथ श्रीर पैर से चलने वाली जन्तु-जाति—नकुल, सर्प ब्रादि प्राणि-गण। स्त्री-"णा; ( जीव.२ )। परिसम देखो परिस्सम; ( महा )। परित्तमत्त वि [ परित्समाप्त ] संपूर्ण, जो पूरा हुआ हो वहः (से १४, ६४; सर १४, २४०)। परिसमित्त स्त्री [परिसमाप्ति] समाप्ति, पूर्णता; ( उप ३४७; स ४२-)। परिसमापिय वि [ परिसमापित ] जो समाप्त किया गया हो, पूरा किया हुआ; ( विसे ३६०२ )।.. परिसमाव सक [परिसम् + आप्] पूर्ण करना । संक्र-परिसमाविथः ( ग्रभिः १.१६ )। ष्ट्रिसर पुं [परिसर] नगर ब्रादि के समीप का स्थान; 🤇 थ्रौप; सुपा १३०; मोह ७६ ) ,। 👉 परिसिद्धिय वि [ परिशक्तित ] शल्य-युक्तः ( सण ) । परिसव सक [परि+ सु ] भरना, टपकना। वक्र-परि-सवंत; ( तंदु ३६; ४१ ).। परिसह पुं [ परिषह ] देखो परीसह; ( भग )। परिसा की [ परिषद् ] १ सभा, पर्षद्; ( पात्र; औप; ववा; विपा १, १)। २ परिवारः ( ठा ३, २—पत १२७)। परिसाइ देखो परिस्साइः ( राज ) । ... परिसाइयाण देखो परिसाव। परिसाड सक [ परि-शाटय् ] १ त्याग करना । २ अलग करना । परिसादेइ; ( कप्प; भग )। संक्र--परिसाद्धः ताः (भग)। परिसाडणा स्त्री [परिशाटना ] पृथकरण; (सुत्रनि ७; ¥(30 ) I परिसाडि वि [ परिशाटिन, ] परिशाटन-युक्त; (ग्रोघ ३१)। परिसाडि स्त्री [परिशाटि] परिशाटन, पृथक्करण; ( पिंड 443 ) 1 परिसाम ब्रक [ शम् ] शान्त होना । परिसामाः, ( हे ४; 9 & v ) 1. परिसाम वि [ परिश्याम ] नीचे देखो; ( गउड )।

परिसामल वि [ परिश्यामल ] कृत्र्या, कालाः ( गंडडं ) परिसामिअ वि [ शान्त ] शान्त, शर्म-युक्तः; ( कुमा ) । परिसामिअ वि [ परिश्यामित ] कृष्ण किया हुआ; ('णाया 9, 9)1 परिसाव सक [ परि+स्रावय् ] १ निचोड़ना । १ गालना । संक्--- परिस्ताइयाण; ( आचा २,, १, ८, १ )। परिसावि देखो परिस्सावि; ( बृह १ )। परिसाहिय वि [ परिकथित ] प्रतिपादित, उक्तः ( सण )। परिसिंच सक [ परि + सिच् ] सींचना । परिसिंचिज्जा; ( उत्त २, ६ )। वक्र-परिसिंचमाण ; (णाया १, १)। क्वकु-परिसिच्चमाण ; (कंप्प ; पि १४२ )। ' ... परिसिद्ध वि [ परिशिष्ट ] अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ; ( ब्राचा १, २, ३, ४ )। परिसिढिल वि [ परिशिथिल ] विशेष शिथिल, ढीला; (गउड)। परिसित्त वि [परिषिक्त] १ सींचा हुआ; (गा १८); संगा )। २ न परिषेक, सेचन; (पंगह-१,१)। परिसिल्ल विं [ पर्षद्वत् ] परिषद् वाला; ( वृह ३ )। परिसील सक पिरि+शीलयं विश्वभ्यास करना, ब्रादत डालना । संक्रं परिसीलिवि ( अप ); (सण )। परिसीलण न [परिशीलन] अन्यास, आदतः (रंगाः सवा )। परिसीलियं वि [परिशीलितं ] ग्रन्यस्तः (सण् ) परिसीसग देखो पडिसीसअ; (राज)। परिसुक्क वि [परिशुष्क ] खूव सूला हुझा; (विंपा १, २; गउड )। परिसुण्ण वि [ परिशून्य ] खाली, रिक्त, सुन्न; (से ११, नेष ) । ( ° परिसुत्त वि [परिसुप्त ] सर्वथा सोया हुग्रा; (नाट उत्तर २३ ) । परिसुद्ध वि [ परिशुद्ध ] निर्मल, निर्दोष; ( उव; गउंड ) । परिसुद्धि स्त्री [ परिशुद्धि ] विशुद्धि, निर्मलता; ( गटड; द्र ६४)। परिसुन्न देखो परिसुण्ण ; ( विसे २८४०; सण )। परिसुस ( अप ) सक :[ परि+शोषय् ] सुखाना । संक्र-परिसुसिवि (अप); (सण)। परिसूअणा स्त्री [ परिसृचना ] स्वता; ( सुपा ३० )। परिसेय पुं [ परिषेक ] सेचन ; ( ब्रोघ ३४० ) ।

परिसेस पुं [परिशोष ] १ वाकी वचा हुआ, अवशिष्टः (से १०, २३; पटम ३४, ४०; गा ८८; कस्म ६, ६०:)। २ अनुमान-प्रमाण का एक भेद, पारिशेब्य-अनुमान; ( धर्मसं ६८; ६६ )। परिसेसिअ वि [परिशो जित] १ वाकी वचा हुआ; ( भग )। २ परिच्छिन्न, निर्णीत ; "डज्मसि डज्मसु कड्डसि कड्हस् यह फुडिस हियय ता फुडस् । तहवि परिसेसिय्रो चिचय सो हु मए गलि असन्भावो'' (गा ४०१)। परिसेह पुं [ परिषेध ] प्रतिपेध, निवारणः, "पावहाणाण जो उ परिसेहो, भाषाज्ञभायणाईणं जो य विही, एस धम्मकसो" (काल)। परिसोण वि [ परिशोण ] ताल रँग काः ( गडड )। परिसोसण न [परिशोषण ] सुखाना; (गा ६२८)। परिसोसिअ वि [ परिशोषित ] सुंखाया हुआ; ( सण )। परिसोह सक [परि+शोधय्] शुद्ध करना। परिसोहिज्जंत; (सण्)। परिस्तअ सक [परि+स्वञ्ज् ] त्रालि गन करना। परि-स्सग्रदि (शौ); (पि ३१४)। संक्-परिस्संद्रअ; (पि ३१४; नाट---शकु ७२)। परिस्तंत देखो परिसंत; ( गाया १, १ ; स्त्रप्त ४०; अभि २१०)। परिस्तज (शौ) देखो परिस्तक । परिस्तजह; (उत्तर १७६)। वंक--परिस्सजंत; ( श्रमि १३३)। संक--परिस्सजिअ; (अभि. १२४)। परिस्सम युं [ परिश्रम] मेहनतः (धर्मसं ७८८, स्वप्न १०; ग्रिमि ३६ ) । परिस्सम्म श्रक [परि+श्रज़्] १ मेहनत करना । २ विश्राम लेना । परिस्सम्मइ; (विसे ११९७; धर्मसं ७८९)। परिस्ख्य सक [ परि+स्तु ] चूना, भरना, टपकना । वक्र-परिस्सवमाणः (विपा १, १)। परिस्सव पुं [परिस्नव] ग्राह्मव, कर्म-वन्ध का कारण; ( याचा ;)। परिस्सह देखो परीसह; ( श्राचा )। परिस्ताइ देखो परिस्तावि=परिसाविन्; ( ठा ४, ४— पत २७६)। ः ः ।

परिस्साव देखो परिसाव। संक्र-परिस्सावियाण; (पि ४६२)। परिस्सावि वि [ परिस्नाविन् ] १ कर्म-वन्य करने वाला; (भग २५, ६)। र चुने वाला, टपक्रने वाला; ३ गुग्र वात को प्रकट कर देने वाला ; ( गच्छ १, २२; पंचा १६, 98)1 परिस्सावि वि [ परिश्राचिन् ] सुनाने वाला ; ( प्रव्य 1 ( 38 परिह सक [परि+धा] पहिरना। परिहइ; (धर्मवि १४०; भवि), " सन्वंगीणेवि परिहए जंबू रयणमयालंकारे " ( धर्मवि 1 (389 परिह पुं [ दे ] रोप, गुस्सा; ( दे ६, ७ )। परिह पुं [ परिघ ] अर्गला, श्रागल ; ( श्रत्य )। परिहच्छ वि [दे] १ पटु, दत्त, निपुण; (दे ६, ४६; भिव )। २ पुं मन्यु, रोप, गुस्सा; ( दे ६, ७१ ) । देखो परिहत्थ। परिहच्छ देखो पडिहच्छ; ( ग्रोप )। परिहट्ट सक [मृद्, परि + घट्टय् ] मर्दन करना, चुर करना कचड़ना। परिहट्य; (हे ४, १२६; नाट--साहित्य ११६) । परिहट्ट सक [ वि. + छुळ् ] १ मारना, मार कर गिरा देना। २ सामना करना । ३ लूट लेना । ४ श्रक. जमीन पर लोटना । परिहट्टइ; ( प्राक्त ७३ ) । परिहट्टण न [ परिघट्टन ] १ अभिधात, आधात; ( से १०, ४१)। २ घर्षण, विसनाः (से ८, ४३)। परिहृद्धि स्त्री [दे] ब्राकृष्टि, ब्राकर्षण, खींचाव; (दे ६, २१)। परिहृष्टिअ वि [ मृद्ति ] जिसका मर्दन किया गया हो वह; " परिहृष्टिक्रो माणो " ( कुमा; पात्र )। परिहण न [दे परिधान] वस्त, कपड़ा; (दे/६, २१; पात्रः, हे ४, ३४१; सुर १, २४; भवि )। परिहत्थ पुं [दे] । जलजन्तु-विशेषः "परिहत्थमञ्छपुं छञ्छड-अच्छोडगापोच्छल तसलिलोहं " ( सुर १३, ४१ ), "पोक्ख-रिणी..... परिहत्थभमंतमञ्च्छण्पयद्यरोगसञ्चगणमहुणविय- 🔖 रियसद्दुन्नद्रयमहुरसरनाद्या पासाईया " ( गाया १, १३-पल १७६)। र वि दत्त, निपुण; "अन्ने रणपरिहत्था सूरा" (पडम ६१, १; पगह १, ३-पत ५५; पात्र, आव ४)। ३ परिपूर्ण; ( ग्रौप; कप्प )। देखो परिहच्छ, पडिहत्थ। परिहर सक [परि+धृ] धारण करना। संकृ -परि-हरिअ; ( उत्त १२, ६ )।

परिहर सक [परि+हः] १ त्याग करना, छोड़ना । करना । ३ परिभोग करना, आसेवन करना। परिहरइ; (हे ४, २४६; उब; महा )। परिहरति; (भग १५—पल धूं । वक् परिहरंत, परिहरमाण; ( गा १६६; रीजः)। संक्र—परिहरिक्षः (पिंग)। हेक्र—परि-हरित्तए, परिहरिजं; ( ठा ४, ३; काप्र ४०८ ) । कृ— परिहरणीअ, परिहरिअन्व; (पि १७१; गा २२७; ब्रोघ १६; सुर १४, ⊏३; सुपा ३६६; १⊏⊏; पगह २, १ )। परिहरण न [ परिहरण ] १ परित्याग, वर्जन; ( महा ) । .२. त्रासेवन, परिभोग; ( ठा १० )। परिहरणा स्त्री [परिहरणा] उपर देखो; (पिंड १९७), " परिहरणा होइ परिभोगों " ( ठा ४, ३ टी—पल ३३८ )। परिहरिअ वि [परिहत ] परित्यक्त, वर्जितः (मंहाः सण; भवि )। परिहरिअ देखो परिहर=परि+ध, ह । परिहरिअ वि [परिधृत ] धारण किया हुआ; " परिहरित्रकणत्रकंडलगंडत्थलमणहोसु सवणेसु । 🗲 श्रवणुत्र ! समझनसेणं परिहिज्जइ तालवेंटजुद्रां ।।" (गा ३६८ श्र)। परिहलाचिअ पुं [ दे ] जल-निर्गम, मोरी, पनाला; ( दे ्र्र् 38 ) [ परिहव सक [परि + भू ] पराभव करना । वक् - परिहव तः ( वव १ )। कृ—परिहवियन्वः ( उप १०३६ )। परिद्व पुं [परिभव] पराभव, तिरस्कार; (से १३, ४६; गा ३६६; हे ३, १८० )। परिहवण न [ परिभवन ] अपर देखो; ( स ४७२ )। परिह्विय वि [परिभूत] पराजित, तिरस्कृत; ( उप पृ 950)1 परिहस सक [परि+हस् ] उपहास करना, हँसी करना । परिहसइ; ( नाट )। कर्म-परिहसीग्रदि (शौ); (नाट-≱राङ २ ) । परिहस्स वि [ परिहस्य ] अत्यन्त लघुः (स.म.)।ः परिहा अक परिं हा ] हीन होना, कम होना । परिहाइ, परिहायहः ( उवः , सुख २, ३० )। भवि—परिहाइस्सदि (शो); ( श्रमि ६ )। कवक्र—परिहायंत; परिहायमाण; ( सुर ११०, ६, १२, १४; गाया १, १३; श्रोप; ठा ३, ३ ),

परिहीअमाण; (पि. १४४)। 🔻 🕖 👵

परिहा सक [परि+धा] पहिरना। भवि--परिहिस्सामि; (श्राचा १, ६, ३, १)। संज्ञ-परिहिऊण, परिहित्ता; (कुप्र ७२; स्य १, ४, १, २४)। कृ— परिह्यिञ्च; (स ३१४)। परिहा स्त्री [ परिखा ] साई; ( उर ४, २; पात्र )। परिहाइअ वि दि ] परिज्ञीण; ( पड् )। परिहाइवि देखा परिहाव=परि + धापय्। परिहाण न [परिधान] १ वस्न, कपड़ा; (कुप्र १६; सुपा ४४ )। २ वि. पहिरने वाला; " महिविलया सलि-लवत्थपरिहाखी '' ( पउम ११, ११६ )। परिहाणि स्त्री [परिहाणि ] हास, नुकसान, द्वाति; (सम ६७; उप ३२६; जो ३३; प्रासू ३६ )। परिहाय नि [ दे ] न्तीण, दुर्वनः ( दे ६, २४; पात्र )। 🐬 परिहायंत देखो **परिहा=**परि + हा । परिहायमाण 🕻 परिहार पुं [ परिहार ] १ परित्याग, वर्जनः ( गउड )। २ परिभोग, ग्रासेवनः "एवं खलु गोसाला ! वणस्सइकाइयात्रो पउ-इपरिहारं परिहरंति" ( भग १४ )। ३ परिहार-विशुद्धि-नामक संयम-विशेषः ( कम्म ४, १२; २१ )। ४ विषयः ( वव १)। १ तप-विशेष; (ठा १, २; वव १)। °विसुद्धिः, °विसुद्धीअ न [ °विशुद्धिक ] चारित-विशेष, संयम-विशेष; (ठा ४, २; नव २६)। परिहारि वि [ परिहारिन् ] परिहार करने वाला; (वृह ४)। परिहारिणी स्त्री [दे] देर से न्याई हुई मैंस; (दे ६, ३१)। परिहारिय वि [पारिहारिक ] १ परित्याग के योग्यः (वृह २ )। २ परिहार-नामक तप का पालक; ( पन ६६ )। परिहाल पुं [ दे ] जल-निर्णम, मोरी; ( दे ६, २६ ) । 🏏 परिहाव संक [ परि + धापय् ] पहिराना । संक्र—परिहा-इचि ( अप ); ( भवि )। परिहाच सक [ परि+हापय् ] हास करना, कम करना, होन करना । वक्र**—परिहाचेमाण**; ( खाया १, १—पत २८)। परिहाविञ वि [ परिहापित ] हीन किया हुत्रा; ( वन ४ )। परिहाविअ वि [ परिघापित ] पहिराया हुत्रा; ( महा; सुर १०, १७; स ५२६; कुप्र ६ )। परिहास वुं [ परिहास ] उपहास, हँसी; (गा ७७१; पात्र)। परिहासणा स्त्री [ परिभाषणा ] उपातम्भः ( ग्राव १ )। परिहि पुंस्री [ परिधि ] १ परिनेष; "ससिनिन न परिहिणा रुद्धं सिन्नेण तस्स रायगिहं" (पव २५५)। २ परिणाह, विस्तार; (राज)।

```
परिहिञ् वि [ परिहित ] पहिरा हुआ; ( उवा; भग; कप्प;
  त्रीपः पात्रः सुर २, ५० )।
परिहिक्रण देखो परिहा=परि+धा-।
परिहिंड सक [ परि + हिण्डू ] परिश्रमण करना । परिहिंडए;
  ( ठा ४, १ टी-पत १६२)। वक्र-परिहिंडंत, परि-
  हिंडमाण; ( पडम ८, १६८; ६०, ४; ८, १४४; औप )।
परिहिंडिय वि [ परिहिण्डित ] परिश्रान्त, भटका हुमा;
  (पडम ६, १३१)।
परिहित्ता } देखो परिहा=परि+धा।
परिहियव्य ∫
परिहीअमाण देखो परिहा=परि+हा ।
परिहीण वि [परिहीन] १ कम, न्यून; (श्रीप)। २
 चीया, विनष्ट; ( सुज्ज १ ) । ३ रहित, वर्जित; (उव) । ४ न
 हास, अपचय; (राय)।
परिहुत्त वि [ परिभुक्त ] जिसका भोग किया गया हो वहः
 (से १, ६४; दे ४, ३६)।
परिहूं वि [ परिभूत ] पराजित, अभिभृत; ( गा १३४;
 पउम ३, ६; स २८ )।
परिहरम न दि परिहार्यक ] श्राभूषण-विशेषः ( श्रीप ) ।
परिहो सक [ परि+म ] पराभव करना । परिहोइ; ( भवि ) ।
परिहोअ देखो परिभोग; (गउड)।
परिहुलस ( अप ) अक [ परि+हस् ] कम होना । परिहल-
 सइ; (पिंग)।
परी सक [ परि+इ ] जाना, गमन करना । परितिः ( पि
 ४६३)। वक्र-परितः (पि ४६३)।
परी सक [ क्षिप् ] फेंकना। परीइ; (हे ४, १४३)।
 परीसि; (कुमा)।
परी सक : [ भ्रम् ] अमण करना, घुमना। परीइ; (हे ४,
 १६१)। परेतिः (पग्ह १, ३—पत ४६)।
परीघाय पुं [ परिघात ] निर्घातन, विनाशः ( पव ६४ )।
परीणम देखो परिणम=परि+णम्; "संसम्मञ्जो पराणवृगा-
 गुणायो लोगुत्तरतेण परीणमंति" ( उपपं ३४ )।
परीसोग देखो परिसोगः ( सुपा ४६७; श्रावक २८४;
 परीमाण देखो परिमाण; (जीवस १२३; १३२; पव
  THE ) I was a second property
परीय देखो परित्त; (राज)।
```

```
परीयल्ळ वुं [ दें परिचर्त ] वेष्टनः "तिपरीयल्लमणिस्सः
   रसहरगां धारए एगं" ( त्रोघ ७०६ )।
 परीरंभ पुं [परीरम्भ ] त्रालिंगन; (कुमा)।
 परीवज्ज वि [ परिवज्ये ] वर्जनीय ; ( कम्म ६, ६ टी )[।
 परीवाय देखां परिवाय=परिवाद ; ( पडम १०१, ३, पवे
   २३७)।
 परीवार देखो परिवार=परिवार; ( कुमा; चेश्य ४८ )।
 परीसण न [ परिवेषण ] परोसना; ( दे २, १४ )।
 परीसम देखा परिस्सम; (भवि)।
 परीसह पुं [ परीपह ] भूत आदि से होने वाली पीड़ा;
  ( त्राचा; ग्रोप;;उव )।
 परुइय वि [ प्ररुद्ति ] जो रोने लगा हो वह; (स ७४४)।
 परुक्ख देखो परोक्ख ; (विसे १४०३ टी; सुपा १३३;
  श्रा १; कुप्र २५ ) ।
 परुण्ण विस्तां परुइयः : (से १, ३४: १०, ६४: गा
 परुन्न ∫ ३५४; ८३८; महा; स २०४)।
 परुपर देखो परोप्पर; ( कुप्र ४ )।
 परूभासिद् ( शो ) वि [ प्रोद्भासित ] प्रकाशित; (प्रयु)
  २०)।
 परुस वि [ परुष ] कठोर; ( गा ३४४ )।
 परुढ वि [प्ररुढ ] १ उत्पन्न; (धर्मवि १२१)।
  २ वढ़ा हुमा; ( झौप; पि ४०२ )।
 परुच सक [ प्र + रूपय् ] प्रतिपादन करना । परुनेइ, पहर्वेति;
  (ब्रोप; कप्प; भग)। संक परूवइत्ता; (ठा ३, १)।
 परूचग वि [ प्ररूपक ] प्रतिपादक; ( उव; कुप्र १८१ )। "
 परूचण न [ प्ररूपण ] प्रतिपादन; ( घ्रणु )।
परुवणा स्त्री [ प्ररूपणा ] ऊपर देखो; ( आवू १ )।
परुविभ वि [ूप्ररूपित ] १ प्रतिपादित, निरूपित; (:पग्ह
  २, १)। २ प्रकाशितः; "उत्तमकंचणरयणपरुविद्यभाष्टर-
  भूसणभासुरिश्रंगा" ( श्रजि २३ )।
परेअ पुं [दे ] पिशाच; (दे ६, १२; पात्र; पड्)।
परेण अ [ परेण ] बाद, अनन्तर; ( महा )।
परेयममण देखो परिकममणः ( कष्प )।
परेवय न [दे] पाद-पतनः (दे ह, १६)।
परेठ्य नि [ परेद्यु स्तन ] परसों का, परसों होने नाला; (पिंड
  289)1
परो° म्र [ पर ] उत्कृष्ट ; "परोसंतेहिं तचे हिं" ( उवा )।
परोइय देखो परुइयः ( उप ७६८ टी )।
```

परोक्ख न [परोक्ष ] १ प्रत्यत्त-भिन्न प्रमाणः; "पचक्ख-परोक्लाइं दुन्नेव जझो पमाणाइं" (सुरं १२, ६० ; गांदि)। २ वि. परोत्त-प्रमाण का विषय, अ-प्रत्यत्तः ( सुपा ६४७; 💃 ४, ४१८ )। ३ न पीछे, ग्राँखों की ग्रोट में; "सम ें परोक्खे किं तए अंगुभूयं ?" ( महा )। परोट्ट देखो पलोट्ट=पर्यस्तः ( पड् )। परोप्पर ) वि [ परस्पर ] श्रापस में; ( है १, ६२; परोप्कर े कुमा; कप्यू; पड् )। परोवआर पुं [ परोपकार ] दूसर की भलाई; ( नाट--मुच्छ १६८ )। परोवयारि वि [परोपकारिन्] दूसरे की भ्लाई करने वाला; (पडम ५०, १)। परोवर देखां परोप्पर; ( प्राकृ २६; ३० )। परोविय देखां परुद्य; ( उप ७२८ टी; स ४८० )। परोह अक [प्र + रुह् ] १ उत्पन्न होना। २ वड्ना। परोहदि ( शौ ); ( नाट )। पराह वुं [प्ररोह ] १ उत्पत्ति; (कुमा)। २ वृद्धिः 🍞 ग्रंकुर, बीजोद्भेद; (हे १, ४४), "पुन्नलयांण परोहे रेहइ त्रावालपंतिव्व" (धर्मवि १६८)। परोहड न [ दे ] घर का पिछला श्राँगन, घर के पीझे का भाग; ( ग्रोघ ४१७; पात्र; गा ६८१ ग्र; वज्ञा १०६; १०८)। पल ब्रक [पल् ] १ जीना । २ खाना । पलइ; (पड्)। देखो यल=वल् । पल ( ग्रप ) अक [ पत् ] पड़ना, गिरना । पलइ; (पिंग्)। षञ्च—पलंत; ( पिंग ) । पल ( ग्रप ) सक [ प्र + कट्यू ] प्रकट करना। (पिंग)। पल ग्रक [परा + अय् ] भागना । "चोराण कामुयाण य पामरपहियाण कुक्कुडो रड । रे पलह रमह वाहयह, वहह तगुइजए स्यगी" (वजा १३४)। 📭 त [ दे ] स्वेद, पसीना; ( दे ६, १ )। पंछ न [ पछ ] १ एक बहुत छोटी तोल, चार तोला; ( ठा ३, १; सुपा ४३७; वजा ६८; कुप्र ४१६ )। र मांस;ः (कुप्र १८६)। पलंघ सक [प्र+लङ्घ्] ग्रतिकमण करना। पलंबजा ( ग्रीप )। पलंघण न [ प्रलङ्घन ] उल्लंघन ; ( ग्रोप )।

पलंड पुं [ पलगण्ड ] राज, चूना पोतने का काम करने वालां कारीगर; "पलगंडे पलंडो" (प्राक्त ३०)। पलंडु पुं[ एलाण्डु ] प्यान; ( उत्त ३६, ६८ ) । पलंच अक [ प्र+लम्ब् ] लटकना । पलंबए; ( पि ४५७ ) । वकु--पलंबमाण; ( श्रोप; महा )। पलंच वि प्रिटम्ब ] १ लटकने वाला, लटकता; (पण्ह १, ४; राय )। २ लम्वा, दीर्घ; (से १२, ४६; कुमा )। ३ पुं यह-विशेष, एक महायह ; (ठा २, ३) । ४ मुहूर्त-विरोप, ब्रहोरात का ब्राठवाँ मुहूर्त; (सम ४१)। ५ पुंन. थ्राभरण-विशेष; ( थ्रौप )। ६ एक तरह का धान का कोठा; (बृह २)। ७ मूल; (कस; बृह १)। ८ रुचक पर्वत का एक शिखर; (ठा ८ -- पत ४३६)। ध.नु फल; (वृह १; ठा ४, १—पत १८४)। ६ देव-विमान-विशेष; (सम ३८)। परुंचिञ वि [ प्रस्रम्वित ] लटका हुत्रा; (कप्पः भविः; स्वप्न १०)। पलंचिर वि [ प्रलम्बित् ] लटकने वाला, लटकता; -(-सुपा ११; सुर १, २४८ )। पलक्क वि [ दे ] लम्पटः "इय विसयपलक्क्यो" ( कुप्र ४२७: नाट )। पलक्ख पुं [प्लक्ष ] वड़ का पेड़; (कुमा; पि १३२)। पलज्जण वि [ प्ररञ्जन ] रागी, श्रनुराग वाला; "श्रथम्म-पलज्ञण--'' ( गाया १, १८; ग्रीप )। पलट्ट ग्रक [परि + अस्] १ पलटना, वदलना । २ सक. पल-टाना, वदलाना । पलदृइ; ( पिंग ) । "कोहाइकार्ऐवि हु नो वयगसिरिं पलर्टंति" ( संवोध १८ )। संकृ—पलिट्ट (ब्रप); (पिंग)। देखो पल्लह । पलत्त वि [ प्रलंपित ] १ कथित, उक्त, प्रलाप-युक्त; ( सुपा ११४; से ११, ७९)। २ न. प्रलाप, कथन; ( झौप )। पलय पुं [ प्रलय ] १ युगान्त, कल्पान्त-काल; २ जगत् का अपने कारण में लय; (से २, २; पडम ७२, ३१)। विनारा; "जायवजाइपलए" (ती ३)। ४ चेष्टा-त्तय; ४ छिपना; ( हे १, १८७ )। °क्क पुं [ °ार्क ] प्रलय-काल का सूर्य; ( पलम ७२, ३१ )। <sup>°</sup>घण पुं [ <sup>°</sup>घन ] प्रलय का मेघ; ( सण )। °ाल्टण पुं [ °ानल ] प्रलय काल की त्र्राग; (सण) । पलल न [ पलल ] ੧ तिल-चूर्ण, तिल-चोद; ( पगह २, ५; पिंड १६१)। २ मांस; (कुप्र १८७)।

पललिअ न प्रिललित ) १ प्रकीडित; ( गाया १, १—पत ६२)। २ ग्रंग-विन्यास; (पगह २, ४)। पळव सक [ प्र+लप् ] प्रलाप करना, वक्वोद करना । पलविद ( शौ ): ( नार--वेगी १७ )। वक्-पलवंत, पलव-माण; (काल; सुर २, १२४; सुपा २४०; ६४१) । पलचण न [ प्लचन] उळ्लना, उच्छलन; "संपाइमवाउनहो पल-ं वण आऊवधायो य" ( योध ३४८ )। पलचिञं ) वि [ प्रलिपित ] १ ध्रनर्थक कहा हुआ; २ न. पलवित ∫ अनर्थक भाषणः (चंडः पण्ह १, २)। । पलविर वि [ प्रलिपत ] वक्वादी; ( दे ७, ४६ )। पलस न [दें] १ कप्रीस-फल; २ स्वेद, पसीना; (दे ६, 1 ( 00 पलस ( अप ) न [ पलाश ] पत्न, पत्ती; ( भविः) । पलसु स्त्री [दे] सेवा, पूजा, भिवतः (दे ६, ३) 1 पलिह पुंस्त्री [ दे ] कपास; ( दे ६, ४; पात्र; वज्जा १८६; हेर, १७४)। ् पंलिह्ञ वि [ दे ] १ विषम, ग्रसम; २ पुन श्रायृत जमीन का वास्तु; (दे ६, ११)। पलहिअअ वि [दे उपलहृदय] मूर्ख, पाषाण-हृदय; ( षड् )। पलहुअ वि प्रलघुक । १ स्वल्प, थोड़ा; २ छोटा; ( से ं ११, ३३; गडड )। पला देखो पलाय=परा + त्रयू । "जं जं भणामि ऋध्यं सयल पि वर्रहें पलाइ तं तुज्मतं ( श्रात्मानु २३ ), पलासि, पलामि ; (पि ५६७)। पलाअंत ) देखो पलाय=परा+श्रय्। पलाइअ ∫ पलाइअ ) वि [ पलायित ] १ भागा हुन्ना, नष्टः, "पला-पलाण ∫ इए हलिए" ( गा ३६० ), "रिउणो सिन्नं जह पतांगं" (धर्मवि ४६; ५१; पउम ५३, ८४; श्रोध ४६७; उप १३६ टी; सुमा '२२; ४०३; ती' १४; ंसणः, मीहां )। २ न पलायनः (दस ४,३)। पलाण न [पलायन ] भागना; ( सुपा ४६४ )। पलाणिस वि [ पलायनित ] जिसने पंलायन किया हो वह, भागा हुआ; "तेणवि आगच्छतो विन्नाओ तो पलाणिओ दूरं" (सुपा ४६४)। पलाते वि [ प्रलात ] गृहीत ; ( चंड )। पलाय अक [ परा न अय् ] भाग जोना, नासना पं पलायई, पलाग्रसिः; (महाः, पि ४६७)। भिन्नि पलाइस्सः; (पि

४६७)। वक्र—पलाञंत, पलायमाण; ( गा २६१; णाया १, १८; ग्राक १८; उप पृ २६)। संक्र-पलाइअ; ( नाट; पि १६७ )। हेक्--पलाइउं; (ग्राक १६; सुपा ४६४ )। कृ—पलाइअब्व; (पि ४६७)। पळाय पुं [ दे ] चोर, तस्कर; ( दे ६, ८ )। पळाय देखो पळाइअ=पलायित; ( गाया १, ३; स १३१; उप पृ २५७; धण ४८ )। पलायण न [ पलायन ] भागना; ( श्रांघ २६; सुर २, `१४ )। पलायणया स्त्री अपर देखो; (चेइय ४४६)। पलायमाण देखो पलाय=परा+श्रय्। पलाल न [ पलाल ] तृगा-विरोष, पुत्राल; ( पगह २, ३; पात्र: त्राचा )। 'पीढय न ['पीठक] पताल का श्रासन; (निवृत् १२)। प्रखाच सक [ नाशयू ] भगाना, नष्ट करना । पलावइ ; (हे४,३१)। पलाव पुं [प्लाव ] पानी की वादः (तंदु ४० टी )। पलाच पुं प्रलाप ] अनर्थक भाषण, वकवाद; ( महा 🕍 पलाचण न िनारान ी नष्ट करना, भगाना; ( कुमा )। परावि वि [ प्रलापिन् ] बकवादी; "असंबद्धपलाविणी एसा" े ( कुप्र २२२; संबोध ४७ ; ग्रामि ४६ )। पलाविथ वि िप्लावित ] हुवाया हुआ, भिगाया हुआ; ( सुर १३, २०४; कुप्र ६०; ६७; सण ) । पलाविअ वि [ प्रलापित ] अनर्थक घोषित करवाया हुआ; "मंछुडु किं दुचरिंउ पलाविउ सज्जणजणहो नाउं लज्जाविउ" (भवि)। पलाविर वि [ प्रलिपत् ] वक्वाद करने वाला; "ग्रहह ग्रसं-वद्धपलाविरस्स वडुयस्स पेच्छ मह पुरश्रो" ( सुपा २०१ ), "दिव्यनाणीय जंपेइ, एसो एवं पलाविरो" ( सुपा २७७ )। पळास पुं [ पळाशा ] १ . वृत्त-विशेष, किंशुक वृत्त, ढाँक: (वजा १४२: गा ३११)। र राच्तस: (वजा १३०: गा ३११)। ३ पुंन, पल, पत्ता; (पात्र); वजा १५२)। ४ भद्रशाल वन देश एक दिग्हस्ती कूट: ( ठा ८—नत ४३६; इक )। पंछांसि ही [ दे ] भल्ली, छोटा 'भाला, 'रास्त-विरोप;' ( दे E, 98) 1 प्रलासिया स्त्री [दें पलाशिका ] त्वक्काष्टिका, छाल की वनी हुई लकड़ी; ( सूत्र १, ४, २, ७ )। पळाह देखो पळासः ( संनि १६; पि २६२)।

पिल देखो परि; ( सूत्र १, ६, ११ ; २, ७, ३६; उत्त २६, ३४; पि २५७ )। पिळिअ न [ पिळित ] १ दृद्ध अवस्था के कारण वालों का (पकना, केशों की श्वेतता; २ वदन की भुर्रियाँ ; (हे १, २१२)। ३ कर्म, कर्म-पुद्गलः, "जे केइ सत्ता पलियं चयंति" ( ग्राचा १, ४, ३, १ )। ४ घृणित ग्रनुष्ठान; "से ग्राकुहे वा हए वा लुंचिए वा पलियं पकंथे" (ग्राचा १, ६, २, २)। ४ कर्म, काम; ( ब्राचा १, ६, २,२)। ६ ताप; । ७ पंक, कादा; ⊏ वि शिथिल; ६ वृद्ध, वृद्धा; (हे १, २१२)। १० पका हुआ, पक्तः ( धर्म २; निचू १४ ) । ११ जरा-प्रस्तः " न हि दिज्जइ ब्राहरगं पिलयत्त्रकगणहत्थस्स" (राज) । °द्वाण, 'ठाण न ['स्थान] कर्म-स्थान, कारखाना; ( ब्राचा १, ६, २, २ )। पिल्रंभ न [ पल ] चार कर्ष या तीन सौ वीस गुज्जा का नापः (तंदु २६)। पिलेंअ देखो पल्ल=पल्य; ( पव १४८; भग; जी २६; नव ६; दं **२**७ ) । - : पुलिस ( ग्रप ) देखो पडिस; ( पिंग ) । 💎 🗀 🗀 पिलअंक पुं [ पर्यङ्क ] पलँग, खाटः ( हेः २, ६८; सम ३४; भ्रौप ) । °आसण न [ °आसन ]. श्रासन विशेष; ( सुपा ६४४ )। पिलअंका स्त्री [ पर्यङ्का ] पन्नासन, ब्रासन-विशेष; ( ठा ४, १---पत्न ३०० )। पिलिउंच सक [पिरि + कुञ्जू ] १ त्रपलाप करनाः। २ ठगना । ३ छिपाना, गोपन करना । पलिउंचंति, पलिउंचयंति; (उत्त २७, १३; सूम १, १३, ४)। संक्र—पिल**उंचिय**; ( श्राचा २, १, ११, १)। वक्ट**-पिल्डंचमाण**ः ( आचा १, ७, ४, ٩; २, ٤, २, ٩ .) ١ ٠ पलिउंचण न [परिकुञ्चन] माया, कपट; (स्त्र १, ६, ११)। पिलंडिंचणा स्त्री [ परिकुञ्चना ] ा सची वात को छिपाना; २ माया; (ठा ४, १ टी--पत २००) । ३ प्रायश्चित्त-विशेष; 🦻 ( हा ४, १ )। पिलिउंचि वि [ परिकुञ्चिन् ] मायावी, कपटी; ( वव १ )। पिछिडंचिय वि [पिरिकुञ्चित ] १ वञ्चितः २ न. माया, कुटिंलता. (वव १)। ३ गुरु-त्रन्दन का एक दोष, पूरा वन्दन न करके ही गुरु के साथ वार्ते करने लग जाना; (पन २)। पिलडं जिय देखो परिउज्जिय; (भग)।

पलिउच्छूढ देखो पलिओछूढ; ( त्रौप---पृ ३० हि )। पिंठउज्जिय वि [ परियोगिक ] परिशानी, जानकार; ( भग २, ५.)। पिळऊल देखो पिडिऊल; ( नाट—विक्र १८ )। पिलओच्छन्न वि [ पिलताचच्छन्न ] कर्मावप्टब्य, कुकर्मी; ( आचा १, १, १, ३)। पिलओच्छिन्न वि [ पर्यविच्छिन्न ] अपर देखो; ( ग्रामा; पि २४७ )। पिळओळूढ वि [ पर्यवक्षिप्त ] प्रसारित; ( ग्रीप ) । पिल्ञोचम पुन [पल्योपम ] समय-मान विशेष, काल का एक दीर्घ परिमाण; ( ठा २, ४; भग; महा ) । पिलंचा (शौ) देखो पिडिण्णा; (पि २७६)। पिलकुंचणया देखो पिलडंचणा; ( सम ७१ )। पिक्रक्षीण वि िपरिक्षीण ] ज्ञय-प्राप्तः ( सम २, ७, ११; श्रीप ) । पिलगोव युं [पिरगोप ] १ पङ्क, कादा; २ आसिक्; (सूत्र ; १, २, २, ११)। पिलिच्छण्ण ) वि [पिरिच्छन्न ] १ समन्ताद् व्याप्तः; (गाया पुलिच्छन्न 🥠 १, २—पत्न ७८; १, ४ ) । २ निरुद्ध, रोका हुआ; "ऐत्तेहिं पलिच्छन्नेहिं" ( आचा १, ४, ४, २ )। पिलच्छाञ्च सक [ परि+छाद्य् ] दकना, श्राच्छादन करनाः। पिलच्छाएइ; ( ग्राचा २, १, १०, ६ )। पलिच्छिंद् सक [ परि + छिद् ] हेदन करना, काटना । संक्र-- पलिच्छंदिय, पलिच्छंदियाणं; ( भाचा १, ४, ४, ३; १, ३, २, १ )। पिलिच्छिन्न वि [परिच्छिन्न ] विच्छिन, काटा हुआ; ( सूत्र १, १६, ४; उप ४८४; सुर ६, २०६ )। पिलित्त वि [ प्रदीप्त ] ज्वलितः ( कुप्र ११६ः सं ७७; भग)। पिलपाग देखो परिपाग; (सुत्र २, ३, २१; श्राचा )। पलिप्प अक [प्र+दीष्] जलना । पलिप्पइः (पड्ः प्राष्ट १२)। वक्र— पिलप्पमाण; (पि.२४४)। 🛒 🕆 पिछवाहर ो वि [ परिवाह्य ] हमेशा वाहर होने वाला; पिलवाहिर / ( ग्राचा )। पिलमाग पुं [ परिभाग, प्रतिमाग ] १ निर्विभागी ग्रंश; ( कम्म ४, ८२ )। २ प्रतिनियत यंश; ( जीवस १४४ )। .३ सादृश्य, समानता; ( राज ) 1 पिलिभिंद सक [पिरि+भिद् ] १ जानना । १ बोबना । ३ पिलंडच्छन्न देखे पिलंबोच्छन्न; (ब्याचा १, ४;-१, ३)।

```
भेदन करना, तोडना। संक —पिलिमिंदियाणं; (सूत्र १, ४,
 २, २ )।
पिलिमेय पुं [ परिमेद ] चूरना; ( नियू ४ )।
पिलमंथ सक [ परि + मन्थ ] वाँधना । पिलमंथए; ( उत्त ६,
  २२)।
पिलमंथ १ पिरमन्थ ] १ विनाशः ( सूत्र २, ७, २६:
  विसे १४५७)। २ स्वाध्याय-व्याघातः, (उत्त २६, ३४;
 धर्मसं १०१७)। ३ विघ्न, बाधाः, (स्य १, २, २, ११
 टी )। ४ मुधा व्यापार, व्यर्थ किया; (श्रावक १०६; ११२)।
पिलमिथा पुं [परिमन्थक] १ धान्य-विशेष, काला चनाः
 (सूब्र २, २, ६३)। २ गोल चना; ३ विलंब; (राज)।
पिलमंथु वि [परिमन्थु ] सर्वथा घातकः; (ठा ६—पत
  ३७१; कस )।
पिलमइ देखो परिमइ। परिमहेज्जा; (पि २४७)।
पिलमद वि [ परिमर्द ] मालिश करने वाला; ( निचू ६ )।
पिलमोक्ख देखो परिमोक्खः ( श्राचा )।
पिळ्यंचण न [ पर्यञ्चन ] परिश्रमण; ( सुर ७, २४३.)।
 देखो परियंचण।
पिळयंत ुं [पर्यन्त ] १ अन्त भागः ( सूत्र १, ३, १,
 १५)। २ वि. अवसान वाला, अन्त वाला; "पिल्यंतं
 मणुयाण जीवियं " (स्म १, २, १, १०)।
पिलयंत न [पल्यान्तर् ] पल्योपम के भीतरः ( सूत्र १,
 २, १, ५• )।
पिळयस्स न [परिपार्श्व ] समीप, पास,
 (भग ६, ६--पत २६८)।
पिलल देखो पिलिअ=पिलतः ( हे १, २१२ )।
पिळव देखो पळीव। पिलवेड; (पि २४४)।
पिळवग देखो पळीवगः ( राज )।
पिलिबिअ वि [प्रदीपित] जलायो हुंगा; (षड्; हे १, १०१)।
पिळसय ) सक [परि + स्वञ्ज् ] ष्रालिंगन करना, स्पर्श
पिलस्सय र् करना, छूना। पिलस्सएज्जा; (बृह ४')।
 वक पिलस्यमाणे गुरुगा दो लहुगा आणमाईिया " ( बृह
 ४)। हेक्ट-पलिस्सइउं; (वृह ४)।
पलिह देखो परिह=परिघ; ( राज )।
पंलिह्य वि [दे] मूर्व, वेवकूक; (दे ६, २०)।
पिछहर सी [दे] चेत, खेत; "नियपिलहईइ दोहिन किसि-
  कम्मं काउमाङतं " ( सुर १४, २०१)।
```

पिलहस्स न [दे] उर्ध्व दारु, काष्ठ-विशेपः (दे ६, 98)1 पिलहाय पुं [ दें] अपर देखो; ( दे ६, १६ )। पली सक पिरि+इ | पर्यटन करना, भ्रमण करना। ( सूत्र १, १३, ६ ), पलिंति; ( सूत्र १, १, ४, ६ ) । पली अक [ प्र+ली ] लीन होना, आसक्ति करना । पलिंति; ( सूत्र १, २, २, २२ )। वकु—पलेमाण; ( य्राचा 9, 8, 9, 3)1 पलीण वि प्रिलीन ] १ श्रति लीन; (भग २४, ७)। २ संबद्ध; (सूत्र १, १, ४, २)। ३ प्रलय-प्राप्त, नप्ट; ( सुर ४, १५४ )। ४ छिपा हुआ, निलीन; ( सुर ६, . २८)। पलीमंथ देखो पलिमंथ; ( सूत्र १, ६, १२ )। पलीव अक [ प्र+दीप ] जलना । पलीवर ; ( हे ४, १४२; षड् ) । पलीव सक [प्र+दीपय्] जलाना, सुलगाना। पलीवर, पलीवेदः ( महाः, हे १, २२१ )। संक्र-पलीविजण, पलीविभः; ( कुप्र १६ • ; गा ३३ )। पलीच पुं [ प्रदीप ] दीपक, दिग्रा; ( प्राक्त १२; पड् )। पलीवग वि [ प्रदीपक ] आग लगाने वाला; (पण्ह १, १)। पलीवण न [ प्रदीपन ] श्राग लगाना; (श्रा २८; कुप्र २६)। पलीवणया स्त्री. जपर देखो; ( निचू १६ )। पलीविअ देखो पलीव=प्र+दीपय्। पलीविथ वि प्रदीत ] प्रज्वलितः ( पात्र )। पलीविभ वि [ प्रदीपित ] जलाया हुम्रा; ( उव )। पलुंपण न [ प्रलोपन ] प्रलोप; ( भ्रौप )। पलुद्ध वि [ प्रलुठित ] लेटा हुआ; ( दे १, ११६ )। पलुट्ट देखो पलोट्ट= पर्यस्त; ( हे ४, ४२२ ) । पलुट्टिअ देखो पलोट्टिअ=पर्यस्त; (कुमा ४, ७५ )। पलुड वि [प्लुघ] दग्ध, जला हुआ; (सुर ६, २०६; सुपा ४)। पलेमाण देखो पली=प्र+ ली। पलेच पुं [ प्रलेप ] एक जाति का पत्थर, पाषांग-विशेष; (जी३)। पळोअ सक [ प्र∔छोक्, छोकय् ] देखना, निरीक्तग करना । ' पलोयइ, पलोश्रए, पलोएइ; (सण; महा)! कर्म-पलोइज्जइ; (कप्प)। वह-पलोअंत, पलोअअंत, पलोपंत, पलोपमाण, पलोयमाण; (स्यग १४; नाट-मालती ३२; महा, पि २६३; सुपा ४४; ३४१ )।

```
पळोअण न [प्रळोकन] अवलोकन; (से १४, ३४; गा ३२२)।
  पलोक्षणा सी [ प्रलोकना ] निरीव्तण; ( म्रोघ ३ )।
  पलोइ वि [ प्रलोकिन् ] प्रेचक; ( औप )।
 पुलोइअ वि [ प्रलोकित ] देखा हुमा; ( गा ११८; महा )।
 पलोइर वि [ प्रलोकित् ] प्रेचकः ( गा १८०; भवि )।
 पलोएंत
            े देखो पछोअ।
 पलोपमाण ।
  पलोधर [ दे ] देखो परोहड; ( गा.३१३ अ )। 🗸
  पलोद्ध सक [प्रत्या + गम्] लौटना, वापिस माना।
   (हे ४, 9६६)।.
  पलोट्ट सक [ र+अस् ] १ फेंकना । २ मार गिराना ।
   ३ अक. पलटना, विपरीत होना। ४ प्रवृत्ति करना। ४ गिरना।
   पलोहर, पलोहर; (हे ४, २००; भग; कुमा)।
   पलोटंत; (वजा ६६; गा २२२)।
  पलोट्ट अक प्रि+लुट् ] जमीन पर लोटना। वक-
 ्पलोइंत; (से ४, ४८)। 👝
  पलोद्द वि [पर्यस्त ] १ जिप्त, फेंका हुआ; २ हत; ३
 ्रविचिप्तः (हे ४, २१८)। ४ पतित, गिरा हुआः (गा
   १७० )। १ प्रकृतः "रेल्लंता वर्णभागा तथा पलोडा जवा
   जलायोघा" ( कुमा )।
 पलोहजीह वि [दे] रहस्य-भेदी, 🧡 वात को प्रकट करने
   वाला; (दे ६, ३४)।
  पलोट्टण न [ प्रलोडन ] दुलकाना, गिरानाः ( उप प्र ११०)।
 पलोड्डिअ देखो पलोड्ड=पर्यस्तः, ( कुमा )।
  पलोभ सक [ प्र + लोभय् ] लुभाना, वालच् देना । पलोभेदिः
   (शौ); (नाट—एच्छ ३१३)।
  पलोभविश्र वि [ प्रलोभित ] लुभाया हुआ; (धर्मवि ११२)।
  पलोभि वि [ प्रलोभिन् ] विशेष लोभी; ( धर्मवि ७ )।
  पलोभिअ देखो पलोभविअ: ( सुपा ३४३ )।
  पलोव ( यप ) देखो पलोअ । पलोवा; ( भवि ) ।
  पलोहर दि ] देखो परोहड; (गा ६८६ म )। 🗸
र्णलोहिंद ( शौ ) देखो पलोमिंअ; ( नाट ) ।
  पल्ल पुंन [पल्य] १ गोल माकार का एक धान्य रखने का पात;
   ( पव १४८; ठा ३, १)। २ काल-परिमाण विशेष, पल्योपम;
   ( पडम २०, ६७; दं २७ ) । ३ संस्थान-विशेष, पल्यंक
  ्संस्थान; "पल्लासंठाग्यसंठिया" ( सम ७७ )।
  पल्ल पुं [ पल्ल ] धान्य भरने का बड़ा कोठा; ''बहवे पल्ला
 सालीयां पडिपुराया चिह्न ति" ( याया १, ७--- पत ११४ )।
```

पल्लंक देखो पलिअंक; (हे २, ६८; पड्)। पल्लंक पुं [ पल्यङ्क ] शाक-विशेष, कन्द-विशेष; ( श्रा २०; जी ६; पव ४; संबोध ४४ )। पल्लंघण न [ प्रलङ्गन ] १ प्रतिक्रमण; (ठां ५)। २ गमन, गति; ( उत्त २४, ४ )। पल्लग देखो पल्ल=पल्ल; (विसे ७०६)। पल्लप्ट देखो पलट्ट=परि + श्रस् । पल्लप्टइ; (हे ४, २००; भवि )। संक्र-पल्लिट्टिडं; ( पंचा १३, १२ )। पल्लाह पुं [ दे ] पर्वत-विशेष; ( पग्रह १, ४ )। पल्लाइ पुं [ दे परिवर्त ] काल-निशेष, अनन्त काल कों का समयः ( धरा ४७ )। पल्लंड १ देखो पलोड=पर्यस्तः (हे २, ४५ ६८) गः पल्लत्थ ( पल्लित्थ स्त्री [ पर्यस्ति ] श्रासन-विशेष; ''पायपसारगं पल्लात्थिवंधगां विंवपिंद्वागां 🔻 । उंच्चासगरेतगाया जिगापुरम्रो भन्नइ अवन्ना ॥" ( चेश्य ६० )। देखो पल्हित्थिया। परलंख न [ परवल ] छोटा तलाव; ( प्राक्त १७; पाया १, १; सुपा ६४६; स ४२० )। पल्लव पुं [ पल्लव ] १ किशलय, ब्रांकर; ( पाम; भीप )। २ पत्न, पत्ता; (से २, २६)। ३ देश-विशेष; (भिव)। ४ विस्तार; (कप्पू)। पल्लच देखो पज्जवः (सम ११३)। पल्लवाय न [ दे ] चेत्र, खेत; ( दे ६, २६ )। पल्लिविभ वि [ दें ] लाजा-रक्त; ( दे ६, १६; पाम )। । पल्लिविञ वि [ पल्लिवित ] १ पल्लिवाकारः (दे ६, १६)। २ अंकुरित, प्रादुर्भत, उत्पन्न; (दे १, २)। ३ पल्लाव-युक्त; (रंभा)। पल्लिबिल्ल नि [ पल्लिब-युक्त; (सुपा रे; ध्या २४ ) । पल्लिविल्ल देखो पल्लवः ( हे ३, १६४ ) 🖂 🧼 पल्लस्स देखो पलोट्ट=परि+मस् । पल्लस्सरः ( प्राष्ट्र ५२)। पल्लाण न [ पर्याण ] अश्व आदि का साञ; "किं करियो पल्लाणं उञ्बोद्धं रासभो तरइ" ( प्रवि १७; प्राप्र )। पटलाण सक [ पर्याणय् ] ग्रख ग्रादि को सजाना । पल्ला-

योह; (स २२) ।

पल्लाणिअ वि [ पर्याणित ] पर्याण-युन्तः ( कुमा )।

पिल्ल स्त्री [पिल्लि ] १ छोटा गाँव । २ चोरों के निवास का गहन स्थान; ( उप ७२८ टी )। ॄैनाह पुं [ °नाथ] पल्ली का स्वामी; ( सुपा ३४१; सुर २, ३३ )। वह पुं िपति वही अर्थ; (सुर १, १६१ ; सुपा ३४१ )। पिल्लिअ वि [दे] १ श्राकान्तः (निचू २)। २ शस्तः ( निच् १ )। ३ प्रेरित; "पल्ल्डा पल्लिआरहट्टव्यं" ( धर्म 80)1 पिल्लित्त वि दि ] पर्यस्तः ( षड् )। पल्ली देखो पल्लि; (गउड; पंचा १०, ३६; सुर २, २०४)। परुळीण वि [ प्रळीन ] विशेष लोन; "गुतिंदिए अल्लोणे पल्लीणे चिद्रइ" (भग २४, ७; कप्प )। पल्लोइजीह [दे] दंखो पलोइजीहः ( षड् )। पल्हत्थ देखो पलोट्ट+परि + अस् । पल्हत्थइ; (हे ४, २००)। वक्र-परहत्थंतः (से १०, १०; ३,४)। कवक्र--पर्व्हत्थंत; ( से ८, ८३; ११,६६ )। पल्हत्थ सक [व + रेचय ] वाहर निकालना । पल्हत्थइ; (हे ४, २६)। पल्हत्थ देखो पलोट्ट=पर्यस्तः "करतलपल्हत्थमुहे" ( सूत्र २, २, १६; हे ४, २६८ )। पल्हत्थण न [ पर्यसन ] फेंक देना, प्रत्नेपण; "श्रन्नदा भुवण-पल्हत्थयापवया समुद्रिदो दुइपवया।" ( मोह ६२ )। पल्हन्थरण देखो पञ्चन्थरणः ( से ११, १०८ )। पल्हत्थाविअ वि [विरेचित ] वाहर निकलवाया हुआ; (कुमा)। पत्हस्थिअ देखां पलोइ=पर्यस्तः ( से ७, २०; णाया ११, ४६-पत्र २१६; सुपा ७६ )। पल्ह्रिथया स्त्री [पर्यस्तिका] ग्रासन-विशेष;—१ दो जानू खड़ा कर पीठ के साथ चादर लपेट कर बैठना; (पव ३८), २ जंघा पर वस्त्र लपेट कर वैठना; ३ जंघा पर पाँव रख कर वैठना; ( उत्त १, १६ )। **°पष्ट** पुं [**°पष्ट**] योग-पष्ट; (राज)! पल्हय ) पुं [पह्ळच ] १ अनार्य देश-विशेष; ( कस; कुप्र पल्हव ∫ ६७)। २ पुंस्ती पह्लव देश का निवासी; भग ३, २—पत १७०; अत)। स्त्री—°वी, विया; (पि ३३०; ग्रीप; गाया १, १—पत ३७; इक )।

पल्हिंच पुंसी [दे, पह्लिंच] हाथी की पीठ पर विछाया जाता

एक तरह का कपड़ा ; "पल्हिव हत्थत्थरणं" ( पव ⊏४ )।

पल्हविया ) देखो पल्हव। पल्खी पल्हाय सक [प्र+ह्लाद् ] ग्रानिन्दत करना, पकरना। पल्हायइ; (संवोध १२)। वक्त-पल्हायंत; सुर ३, १२१ )। कृ—देखो पल्हायणिज्ज। पल्हाय पुं [ प्रह्ळाद् ] १ त्रानन्द, खुशी; ( कुमा )। हिरायकशिषु-नामक दैल्य का पुतः (हे २, ७६)। ३ आठवाँ प्रतिवासुदेव राजा; ( पडम ५, १५६ )। ४ एक विद्याधर नरेशः ( पडम १४, ४ )। पल्हायण न [ प्रह्लाद्न ] १ चित्त-प्रसन्नता, खुशी; ( उत २६, १७)। २ वि ब्रानन्द-दायकः; (सुपा ५०७)। ३ पुं. रावण का एक सुभट; ( पडम ४६, ३६ )। पल्हायणिज्ज वि [ प्रह्लाद्नीय ] व्यानन्द-जनकः (णाया १, १—पत्र १३)। पल्हीय युं. व. [ प्रह्लीक ] देश-विशेष; ( पडम ६८८, ६६)। पव अक [ प्लु ] १ फरकना । २ सक उछल कर जाना । ३ तैरना । पवेज्ज; ( सूत्र १, १, २, ८) । वक्र--**पवंत**, पवमाणः (से ५, ३७; ब्राचा २, ३, २, ४)। हेक्ट्र पविडं; (स्थ्रा १, १, ४, २)। पव पुं [प्लच ] १ पूर; ( क़ुमा )। २ उच्छलन, कूदना; ३ तरण, तैरना; ४ भेक, मेड़क; ४ वानर, वन्दर; ६ चागडाल, डोम; ७ जल-काक; प्राकुड़ का पेड़; ६ कारगडव पत्ती; १० शब्द, श्रावाज; ११ रिपु, दुरमन; १२ मेष, मेंढ़ा; १३ जल-कुक्कुट; १४ जल, पानी; १४ जलचर पद्मी; १६ नौका, नाव; (हे २, १०६)। पर्वग पुं [प्लवङ्ग ] १ वानरः, (से २,४६:४,४७)। २ वानर-वंशीय मनुज्य । °नाह पुं [ °नाध ] वानर-वंशीय राजा, वाली; ( पउम ६, २६ )। °वइ पुं [°पति ] बानर-राज; (पि ३७६)। पवंगम पुं [ प्लवंगम ] १ वानरः ( पात्रः, से ६, १९ )। छन्द-विशेष; (पिंग)। पवंच पुं [ प्रपञ्च ] १ विस्तार; ( उप ४३० टी; ग्रोप ) हे २ संसार; ( सूत्र १, ७; उव )। ३ प्रतारण, ठगाई; ( उव )। पवंचण न [ प्रपञ्चन ] विप्रतारण, वञ्चना, ठगाई; ( पग्रह १, १—पत्त १४)। पवंचा स्त्री [ प्रपञ्चा ] मनुष्य की दश दशात्रों में सातवीं दशा-६० से ७० वर्ष की अवस्था; (ठा १०; तंदु १६)।

```
पवंचिथ वि [ प्रपञ्चित ] विस्तारित; (প্রা ৭४; ক্রুप্র ৭৭८)।
पवंछ सक [प्र+वाञ्छ्] बाञ्छ्ना, ग्रभिलाषा करना ।
 षक्-पवंचमाणः (उप पृ १८०)।
पृत्रंत देखो पव=प्ता।
पर्वेपुल पुंन [दे] मच्छी पकड़ने का जाल-विरोष; ( विपा
 .१, ५--पल ८१)।
पवक वि [प्लचक ] १ उछल-कूद करने वाला; २ तैरने
 .वाला; (पगह ५, १ टी--पन्न २ )। ३ पुं, पत्ती; ४ देव-
  जाति विशेष, सुपर्णकुमार-नामक देव-जाति; (पगह २,४---
  पत १३०)।
पवस्त्रमाण देलो पवय=प्र+वच् ।
पवग देखो पवक; ( पग्ह २, ४; कप्प; ग्रौप )।
पवज्ज सक [प्र+पद् ] स्त्रीकार करना। पत्रज्जइ, पत्रज्जि-
 ज्जा; (भवि; हित २०)। भवि—पविज्जिहिसि; (गा
  ६६१)। वक् —पवज्जंत; (श्रा २७)। संक्र—
  पविजियः ( मोह १० )। कृ—पविजियन्वः (ःपंचा
  16 38
प्वज्जण न [प्रपद्न] स्वीकार, श्रंगीकार; : (स.२७१;
  पंचा १४, ५; श्रावक १११)।
पवज्जा देखो पन्वज्जा; ( महानि ४ )।
पविज्ञिय वि [ प्रपन्न ] स्वीकृत, ब्रंगीकृत; (धर्मवि ५३; कुप्र
  २६५; सुपा ४०७ )।
 पवज्जिय वि [ प्रवादित ] जो वजने लगा हो; (स ७५६) ।
 पवज्जिय देखो पवज्ज ।
 पवट्ट ग्रक [ प्र+वृत् ] प्रवृत्ति करना । पनद्धः ( महा )।
 प्वट्ट वि [ प्रवृत्त ] जिसने प्रशृति की हो वह; ( षड्; हे २,
  २६ टि )।
पवट्टय वि [ प्रवर्तक ] प्रवृत्ति कराने वाला; ( राज )।
पवष्टि स्री [ प्रवृत्ति ] प्रवर्तनः ( हम्मीर १४ )।
 पवट्टिअ वि [ प्रवर्तित ] प्रवृत्त किया हुआ; ( भवि; दे )।
 पचह देखो पउह=प्रकोष्ट; (हे १, १४६ )।
ब्रावड ग्रक [ प्र+पत् ] पड़ना, गिरना । पवडइ, पवडिज्ज,
्र पवंडेज्ज; (भग; कप्प; ग्राचा २, २, ३, ३)। वकः—
  पवडंत, पवडेमाण; ( गाया १, १; सिरि ६८६; ब्राचा
  २, २, ३, ३ )।
 पवडण'न [ प्रपतन] श्रधः-पातः ( वृह ६ )। 👵
पवडणया 🏻 स्त्री [ प्रपतना ] कपर देखो; 🖟 ठा ४, ४—
 पवडणा 🕽 पह २८०; राजः)। 🔻 🔻
```

```
पवडेमाण देखो पवड ।
पवङ्क त्रक [दे] पोढ़ना, सोना । "जाव राया पवड्ढइ ताव
 कहेहि किंचि अक्खाणयं " ( सुख ६, १ )।
पवङ्घ अक [ प्र+वृध् ] वढ़ना । पवड्ढदः ( उव ) । वक्च—
 पवड्टमाण; (कप्प; सुर १, १८१; श्रु १२४)।
पत्रङ्ग वि [ प्रवृद्ध ] वढ़ा हुआ; ( ग्रज्म ७० )।
पदङ्कण न [ प्रवर्धन ] १ वड़ाव, प्रमृद्धिः; (संबोध ११)।
 २ वि. बढ़ाने वाला; "संसारस्स पवड्ढग्रं" ( सूत्र १, १, २,
  २४ )।
पविद्विय वि [ प्रविधित ] वढ़ाया हुत्रा; ( भवि )।
पवण वि [ प्रवण ] १ तत्पर; ( कुप्र १३४ )। ३, तंदुरस्त,
 सुस्थ; "पडियरियो तह, पनगो पुन्तं न जहा स संजायो" (उप
  ४६७ टी; कुप्र ४१८ ) ।
पवण न [प्लवन ] १ उछ्ल कर गमनः (जीव ३)।
  २ तरणः ''तरिजकामस्स पवहणं(१ वर्ण)किच'" ( णाया १,
  १४—पत १६१)। "किच्च पुं [ कृत्य ] नौका,
 नाव, डोंगी; ( गाया १, १४ )।
पवण वुं [पवन ] १ पवन, वायुः (पात्रः, प्रासू १०२ )।
  २ देव-जाति विशेष, भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति,
 पवनकुमार; ( ग्रीप; पगह १, ४ )। ३ हनुमान का पिता;
  (से १, ४८)। 'गइ पुं िगति | हनूमान का पिता;
  ( पउम १४, ३७), वानरद्वीप के राजा मन्दर का पुतः; (पउम
  ६, ६८)। °चंड पुं [°चण्ड ] व्यक्ति-वाचक नाम;
  ( महा ) । °तणञ पुं [ °तनय ] हनूमान; ( से १,४८ )।
  °नंदण युं [ °नन्दन ] हनूमान; ( पउम १६, २७; सम्मत
  १२३)। °पुन्त पुं [ °पुत्र ] हत्सानः ( पउम ४२, २८ )।
  ैवेग पुं [ ैवेग ] १ हनूसान का पिता; ( पडम १४,
  ६५)। २ एक जैन मुनि; (पउम २०, १६०)। °सुअ
 पुं [ °सुत ] हन्सान; (पडम ४६, १३; से ४, १३; ७,
  ४६ ) । ाणंद् पुं [ °नन्द् ] हनूमान् ; (पउम ४२, १) ।
पवर्णंजअ पुं [ पवनञ्जय ] १ हनूमान का पिता; ( पउम
  १५,६)। २ एक श्रेष्ठि-पुतः, (कुप्र ३.७७)।
पर्वाणय वि [ प्रविणत ] सुस्थ किया हुत्रा, तंदुरस्त किया
  हुग्रा; ( उप ७६८ टी ) ।
पवण्ण देखो पवन्नः, (सण )।
पवत्त देखो पवट्ट=प्र + इत्। पवत्तइ, पवत्तए; ( पव २४७;
  उव ) ।
```

पवत्त सक प्रिमं वर्तयू । प्रवृत्त कर्रनां निवित्ते वर्तिहैः (वव १;कप्प)। पवत्त देखो पवट्ट=प्रशतः (पडम ३२, ७०; स ३७६; रमा)। पवत्तग वि प्रवर्त्तक ] प्रवृत्ति कराने वाला; ( उप ३३६ टी; धर्मवि १३२)। पवत्तण न [ प्रवर्तन ] १ प्रवृत्तिः; (हे २, ३०; उत ३१, २)। २ वि प्रवृत्ति कराने वालाः ( उत्तं ३१, ३ः, पगह १, १)। पवत्तय वि [ प्रवर्तक ] १ प्रवृत्ति करने वाला; (हे २, ३०)। वि प्रवृत्त कराने वाला; "तित्थवरप्यवत्तयं" ( अजि १८; गच्छ १, १० )। पवत्ति स्त्री [ प्रवृत्ति ] प्रवर्तन । °वाउय वि [ °व्यापृत ] प्रवृत्ति में लगा हुआ; ( औप )। पर्वति वि [ प्रवितन् ] प्रवृति कराने वाला; ( ठा ३, ३; कसः कप्प ) । पवत्तिणी स्त्री [प्रवर्तिनी ] साध्वीय्रों की य्रध्यत्ता, मुख्य जैन साथ्वी; ( सुर १,४१; महा: ),। पवित्य देखो पवृद्धिः ( काल् )। 🔪 पवत्तिया स्त्री दि ] संन्यासी का एक उपकरण; (कुप्र ३७२:)। पवद् देखां पवय=प्र + वद् । वक् -- पवद्माणः ( . थ्राचा )। पवदि स्त्री [ प्रवृति ] दकना, श्राच्छादन; ( संदित ६ ).।, पवद देखो पवडु=प्र + वृध्। वक्र—पवद्रमाणः ( चेर्-य ६१६ ) । पवद पुं [ दे ] वन, हथोड़ा; (दे ६,:११)। पवद्धिय देखो पवड्डिय; ( महा ) । पवन्न वि [:प्रपन्न ] १ स्वीकृत, ग्रंगीकृत; ( चेदय ११२; प्रास् २१)। २ प्राप्तः "गुरुयणगुरुविणयपवन्नमाणसो" ( महा )। पवमाण देखो पव=प्लु । पवमाण पुं [ पवमान ] पवन, वायुः (कुप्र ४४४; सुपा ςξ ) Ι पवय सक [प्र + वद् ] १ बकवाद करना । २ वाद-विवाद करना । वक्र पवयमाणः ( आचा १, ४, १, ३; आचा)। पवय सक [प्र+वच् ] बोलना, कहना। भवि—कवक्र— पवक्खमाण; (धर्मसं ६१)। कर्म--पवुचई, पवुचई, पवु-बति; (कप्प; पि १४४; भग ) । पवय देखो पवक=प्लवकः ( उप पृ २१० )।

पवय पुं [ प्लवग ] वानर, कपि; (त्पलम ६४, ४०; हे ४, २२०; पात्रा; से २, ३७; १४, १७)। °वइ पुं [°पित] वानरों का राजा, सुयीव; (से २, ३६)। ि धिय वही पर्वोक्त अर्थ; (से २, ४०; १२, ७०) पवयण पुं [ प्राजन ] कोड़ा, चाबुक; ( दे २, ६७ )। 🝜 पवयण न [ प्रवचन] १ जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त, जैन शास; (भग २०, ५; प्रास् १८१)। २ जैन संघ; "गुणससु-दात्रो संघो पवयण तित्थं ति होइ एगहा" ( पंचा ८, ३६; विसे १९१२; उप ४२३ टी; श्रीप )। ३ श्रागम-ज्ञान; (विसे १९१२)। °माया स्त्री [°माता ] पाँच समिति ग्रोर तीन गुप्ति रूप धर्म; ( सम १३)। पवर वि [।प्रवर ] श्रेष्ठ, उत्तमः ( उवाः सुपा ३१६; ३४१; प्रास् १२६; १४४ )। पवरंग न [ दे. प्रवराङ्ग ] सिर, मस्तकः ( दे ६, २८)। पवरा स्त्री [ प्रवरा ] भगवान् वासुपूज्य की शासन-देवी; (.पव . 20 ):1 पवरिस सक [प्र + वृष्] वरसना, वृष्टि करना। पवरिसइ; .(भवि)। पवल देखो पवल; (कप्यू: कुप्र २४०)। पवस अक [प्र + वस्] प्रयाण करना, विदेश जाना। वक्र--पवसंतः (से १, २४; गा ६४ )। पवसण न [ प्रवसन ] प्रवास, विदेश-याला, मुसाफिरी; ( स े १६६; उप १०३१ टी )।। पवसिअ वि [ प्रोषित ] प्रवास में गया हुआ; ( गाः ४५; ८४०; सुर ६, २११; सुपा ४७३ )। पवह अक [प्र + वह् ] १ वहना । २ सक् टपकना, भरना । पवहदः ( भविः पिंग )। वकः —पवहंतः ( सुर २, ७४ )। संक्र-पवहित्ताः (सम ८४)। पवह सक [ प्र + हन्] मार डालना । वक्क-"पिच्छड पवहंतं मज्म करयलं कलियकरवालं" ( सुपा ४७२ )। पवह वि [ प्रवह] १ वहने वाला; २ टपकने वाला, चूने वाला; "अङ्ग गालीओ अन्भंतरप्पवहाओ" (विषा १, १— पल १६०) पवह पुं [ प्रवाह ] १ स्रोत, बहाब, जल-धारा; ( गा ३६६; ४ ं ५४१; कुमा )। २ प्रवृत्ति; ३ व्यवहार; ४ उत्तम ग्रन्थ; ( हे १, ६८)। १ प्रभाव; (राज-)। पवहण पुंन [ प्रवहण ] १ नौका, जहाज; ( गाया १, ३; पि ३ ५७ ) । २ गाड़ी आदि वाहन; "जुग्गगया गिल्लिगया थिल्लिगया पनहणागया" ( भ्रोप; नसु; चारु ७० )।

```
पवहाइअ वि [ दे ] प्रवृत्तः ( दे ६, ३४ ) । 💉
 पवहाविय वि:[ प्रवाहित ] वहाया हुआ; ( भवि )।
 पवा सी [ प्रपा ] जलदान-स्थान, पानी-शाला, प्याऊ; (ग्रौप;
 भेपरह १, ३; महा )।
पवाइ वि [ प्रवादिन् ] १ वाद करने वाला, वादी; २ दार्श-
  निक; ('सूत्र १, १, १; चउ ४७ )।
 पवाइअ वि [ प्रवात ] बहा हुआ ( बायु); "पवाइया कलंब-
   वाया" ( स ६८६; पडम ४७, २७; गाया १, ८; स ३६)।
 पवाइअ वि [ प्रवादित ] बजाया हुआ; ( कप्प; औप )।
 पवाण ( अप ) देखो पमाण=प्रमाण; ( कुमा; पि २११;
   भवि )।
 पवाड सक [प्र+पातय] गिराना। वक्र-पवाडेमाण;
   (भग १७, १—पत ७२०)।
 पवादि देखो पवाइ; ( धर्मसं १३३ )।
 पवाय भक [प्र + वा ] १ सुख पाना । २ वहना (हवा का)।
   ३ सक् गमन करना । ४ हिंसा करना । पवाश्रइ; ( प्राक्ट
  ७६ )। वक्ट—प्रवायंतः ( माचा )।
 फेल्लाय पुं [ प्रवाद ] १ किंवदन्ती, जनश्रुति; (सुपा ३००;
  जप पृ २६)। २ परंपरा-प्राप्त जपदेशः; '३ मत, दर्शनः;
   ''पवाएख पवायं जाखेज्जा'' (झाचा) ।
 पवाय पुं [ प्रपात ] १ गर्त, गढ़ा; ( गाया १, १४—पत
   १६१; दे १, २२)। ' २ कॅंचे स्थान से गिरता जल-समृह;
   (सम ८४) । ३ तट-रहित निराधार पर्वत-स्थान; ४ रात में
  पड़ने वाली धाड़; (राज) । -५ पतन; (ठा २, ३)। °इह
 ्षुं [ °द्रह् ] वह कुगड, जहां पर्वत पर से नदी गिरती हो ;
   ( ठा २, ३---पत ७३ )। .
 पवाय पुं [ प्रवात ] १ प्रकृष्ट पवन ; (पगह २, ३) । २ वि.
  वहा हुआ (पवन); (संद्ति ७)। ३ पवन-रहित; (वृह १)।
 पवायग वि प्रवाचक । पाठक, अध्यापक; (विसे १०६२)।
 पवायण न [ प्रवाचन ] प्रपठन, ग्रध्ययन; (सम्मत ११७)।
 पवायणा स्त्री [ प्रवाचना ] ऊपर देखो; (विसे २८३४)।
्रियवाययं देखो पवायगः ( विसे १०६२ )।
 पवाल पुंत प्रवाल 1 १ नवांकुर, किसलय; (पात्र ३४१;
  गाया १, १; सुपा १२६ ) । २ मूँगा, विद्रुम; (पाम;
  कप्प )। "मंत, "यंत वि [ "वत् ] प्रवाल वाला; ( गाया
   १, १; श्रीप )।
पवालिअ वि [ प्रपालित ] जो पालने लगा हो वह; ( उप
```

```
पत्रासः पुं :[:प्रवासः]ः विदेश-गमन, परदेश-यावा;
  ६४७; हेका ३७; सिरि ३४६ )।
पवासि ) वि [ प्रवासिन् ] मुसाफिर; ( गा ६८; षडु;
पवासु रि ११८; हे ४, ३६४ )।
पवाह सक [प्र+वाह्य्] बहाना, चलाना। पवाह्यः;
  (भिव )। भिव-पवाहेहिति; (विसे ३४६ टी )।
पवाह देखो पवह=प्रवाह; (हे १, ६८; ८२; कुमा; गाया
  9, 98)1
पवाह पुं [प्रवाध ] प्रकृष्ट पीड़ा; ( विपा १, ६—पत्र ६०)।
पवाहण न [ प्रवाहन ] १ जल, पानी; ( प्रावम )। २
  वहाना, बहन कराना; (चेइय ५२३)।
पवि पुं [ पवि ] वजु, इन्द्र का अस्त्र-विशेष्ठ; ( उप २११ टी;
 सुपा ४६७; कुमा; धर्मवि ८० )।
पविअंभिअ वि [ प्रविज्स्भित ] प्रोल्लसित, समुत्पन्न; ( गा
  १३६ अ)।
पविंभा स्त्री [ दे ] पत्ती का पान-पात; ( दे ६, ४; ८, ३२;
  पात्र )।
पविद्याण वि [ प्रवितीर्ण ] दिया हुआ; ( औप ) ।
पविद्रण्ण वि [ प्रविकीण ] १ व्याप्तः (श्रीपः गाया पविद्रन्त ) १, १ टी-पत ३ ) । २ विकिप्तः निरस्तः
  ( गाया १, १)।
पविकत्थ सक [प्रवि + कत्थ् ] ब्रात्म-श्लाघा करना । पवि-
 कत्थई; (सम ११)।
पविकसिय वि [ प्रविकसित ] प्रकर्ष से विकसित; (राज)।
पविकिर सक [प्रवि+कृ] फेंक्ना। वक्र--पविकिर-
 माण; (ग ५)।
पविक्खिअ वि [प्रवीक्षित ] निरीचित, अवलोकित; (स
 نا ( £ کون
पविक्रियर देखो पविकिर । "नाविद्यजणे य भंडं पविक्रिय-
 रंते समुद्दम्मि'' ( सुर १३, २०६ )।
र्पविग्घ वि दि विस्मृतः ( पड् )।
पविचरिय वि [ प्रविचरित ] गमन-द्वारा सर्वत न्याप्तः(राय)।
पविज्जल वि [ प्रविज्वल ] १ प्रज्वलितः (स्थ १, ४, २,
 ६)। र रुधिरादि से पिन्छिल ... न्यास; (स्य १, ६,
.२, १६<sub>१</sub>.२१ ) । ्. . . . . . . . . . .
पविद्व वि [ प्रविष्ट ] बुसा हुत्रा; ( उवा; सुर ३, १३६ )।
पविणी सक [ प्रवि + णी ] दूर करना । पविणेति; ( भग ) ।
पवित्त पुं [ पवित्र ] १ दर्भ, तृण-विशेष; ( दे ६, १४ )।
```

२ वि निर्दोष, निष्कलङ्क, शुद्ध, स्वच्छ; ( कुमा; भग; उत्तर ४४)। पवित्त देखो पवट्ट=प्रवृत; (से ६, ४७)। पवित्त सक [ पवित्रयु ] पवित्र करना । वक्क -- पवित्तर्यंत; ( सुपा ८१ )। कृ-पवित्तियव्यः ( सुपा ४८४ )। पवित्तय न [ पवित्रक ] अंगूठी, अंगुलीयकः ( णाया १, ६; ग्रीप )। पवित्ताविय वि [ प्रवर्तित ] प्रवृत्त किया हुआ; ( भवि )। पवित्ति देखो पवत्ति=प्रवृत्तिः ( सुपा २; ग्रोघ ६३; ग्रोप )। पवित्तिणी देखो पवत्तिणी; (कस)। पवितथर अक [प्रवि + स्तृ ] फैलाना । वक् --पवितथ-रमाण; (पव २४४)। पजित्थर पुं [प्रविस्तर] विस्तार; ( उवा; सूत्र २, २, ξ**२**) Ι पवित्थरिअ वि [ प्रविस्तृत ] विस्तीर्ण; ( स ७५२ )। पवितथरिल्ल वि [ प्रविस्तरिन् ] विस्तार वाला; (,राज — पगह १, ४)। देखो पनिरिल्लय। पवित्थारि वि [ प्रविस्तारिन् ] फैलने वाला; ( गउड )। पविद्धं देखो पन्विद्धः; (पव २)। पविद्धत्य वि प्रविध्वस्त ] विनष्टः ( जीव ३ )। पविभक्ति सी [ प्रविभक्ति ] पृथग् २ विभागः (उत २, १)। पविभाग पुं [ प्रविभाग ] ऊपर देखो; ( विसे १९४२ )। ्पविमुक्त वि [ प्रविमुक्त ] परित्यक्त; ( सुर ३, १३६ )। पविसोयण न [ प्रविमोचन ] परित्यागः ( श्रीप )। पविय वि [ प्राप्त ] प्राप्तः "भुवि उवहासं पविया दुक्खाणं हंति ते णिलया" ( आरा ४४)। पनियंभिर वि [ प्रविज्मित् ] १ उल्लिसत होने वाला; २ उत्पन्न होने वाला; (सण)। पवियक्तिय न [प्रवितर्कित ] विकल्प, वितर्कः ( उत २३, 98)1 पचियवखण वि [ प्रविचक्षण ] विशेष प्रवीण; ( उत ६, £3)1 पवियार पुं [ प्रवीचार ] १ काया ग्रीर वचन की चेष्टा-विशेष; ( उप ६०२ )। २ काम-क्रीडा, मैथुन; (देवेन्द्र २४७; पव २६६ )। . पंचियारण न [ प्रविचारण ] संचार; ''वाउपवियार्गाहा छञ्भायं उत्पर्यं कुन्ना" ( पिंड ६६० )।

पवियारणा स्ती [प्रविचारणा ] काम-क्रीडा, मैथुन; (देवेन्द्र पवियास सक [प्रवि+काशय्] फाइना, खोलना; "पविया-सइ नियवयगां" (धर्मवि १२४ )। पवियासिय वि [प्रविकासित ] विकसित किया हुत्रा; "पवि-यासियकमलवर्णा खणं निहालेइ दिग्गनाहं" ( सुपा ३४ ) । पविरद्भअ वि [ दे ] त्वरित, शीव्रता-युक्त; ( दे ६, २८ )। पविरंज सक [ भञ्ज ] भाँगना, तोडना । पविरंजर; (हे ४, १०६)। पविरंजव वि∙िदे ो स्निग्ध, स्नेह युक्त; ( पड् )। पविरंजिअ वि [ भग्न ] भाँगा हुत्रा; ( कुमा; दे ६, ७४ )। पविरंजिअ वि दि ] १ सिग्ध, स्नेह-युक्तः २ कृत-निपेध, निवारित; (दे ६, ७४)। पविरल वि [ प्रविरल] १ अ-निविड; २ विच्छिन्न; (गउड)। ३ अत्यन्त थोड़ा, बहुत ही कम; "परकज्ञकरणरिसया दीसंति महीए पविरत्तनरिंदा" ( सुपा २४० )। पविरित्तिलय वि [दे] विस्तार वालाः (पगह १, ४ - पृत्र ६१)। देखो पवित्थरिहल। पविरिक्त वि [प्रविरिक्त ] एकदम शून्य, विलक्कल खाली; ( गडड ६८४ ) । पविरेहिलय [ दे ] देखो पविरिह्लय; (पग्ह १, ४ टी—पंत ٤٦) ا पविलुंप सक [ प्रवि + लुप् ] विलक्कल नष्ट करना । कवक्र---पिवलुप्पमाणः; ( महा ) । पचिलुत्त वि [ प्रचिलुत ] वितक्ति नष्टः, ( उप ४६७ दी )। पविलुप्पमाण देखो पविलुप ! पविस सक [प्र+विश्] प्रवेश करना, घुसना । पविसरः ( उव; महा ) । भवि—पविसिस्सामि, पविसिहिइ; ( पि **४२६)। वक्र—पविसंत, पविसमाण**; (पउम ७६, १६; सुपा ४४८; विपा १, ४; कप्प )। संक्र-पिविसित्ता, पविसित्तु, पविसिअ, पविसिऊण; ( कप्प; महा; बाहिः ११६; काल ) । हेक्र-पविसित्तए, पवेट्ठुं ; ( कस; कप्प; पि ३०३)। क्र—पत्रिसिक्षव्यः; (झोघ ६१; सुपा ३८१ )। पविसण न [ प्रवेशन ] प्रवेश, पैठ; ( पिंड ३,१७ )। पविस् सक [ अवि+सू ] उत्पन्न करना । संक्रं-- पविसु-इता; (स्त्र २, २, ६४)।

पविस्स देखो पविसा पवित्सइ; ( महा )। वक्र--पविस्समाणः (भवि)। पविहर सक [ प्रवि + ह] विहार करना, विचरना । पविहरंति; **ढ़**( उन ) । पविहस अक प्रिवि + हस् | इसना, हास्य करना । वक्र-पविहसंत; ( पडम ५६, १७ )। पवीइय वि [ प्रवीजित ] हवा के लिए चलाया हुआ; (श्रीप)। पवीण वि [ प्रवीण ] निपुण, दत्तः ( उप ६८६ टी ) । / पवीणी देखो पविणी। पवीणेइ: ( ग्रौप )। पवील सक [प्र+पीडय्] पीड़ना, दमन करना । पत्रीलए; ( याचा १, ४, ४, १ )। पवुच्व° देखो पवय=प्र+वच् । पञ्चड वि प्रवृष्ट ] व खूव वरसा हुआ, जिसने प्रभूत रृष्टि की हो वह; ( य्राचा २, ४, १, १३ )। २ नं. प्रशूत दृष्टि, वर्षेगा; "काले पबुद्दं विद्य थ्रहिगांदिदं देवस्स सासणं" (ग्रभि २२०)। पबुड़ वि [ प्रबृद्ध ] वढ़ा हुआ, विशेष वृद्ध; ( दे १, ६ )। ्प्बुड्डि स्त्री [ प्रवृद्धि ] बढ़ाव; ( पंच ४, ३३ )। पर्देत वि प्रोक्त । १ जो कहने लगा हो, जिसने, वो लना ्रशारम्भ किया हो वह;-( पउम -२७, १६; ६४, २१ )। २ उक्त, कथितः (धर्मवि ८२)। ्रप्रबुत्य [ दे ] देखो पउत्थः "खुइयं पुत्तं वत् गामे पशुत्या" (आक रेश २१)। 'पब्रद वि [ प्रवत ] प्रकर्प से शाच्छादित; ( प्राक्त १२ )। पवृद्ध वि [ प्रन्युद्ध ] १ धारण किया हुआ; (स ५११ )। . २ निर्गत; ( राज ) । पवेइय वि [ प्रवेदित ] १ निवेदित, प्रतिपादित; "तमेव सच्चं नीसंकं जं जिलेहिं पवेइयं" (उप ३०४ टी; भग)। २ विज्ञातः विदित: (राज)। ३ भेंट किया हुया; ( उत्त १३, १३; सुख १३, १३ । पवेड्य वि [ प्रवेपित ] कम्पितः ( पउम ४, ७८ )। विवेदन सक प्रिम्बेद्यु १ विदित करना। २ भेंट करना । ३ श्रनुभव करना । पर्वजाएं; (सूत्र १, ८, २४)। पवेढिय वि [ प्रवेप्रित ] वंडा हुआ; ( सुर १२, १०४ )। पवेय देखो पवेज्ज । पवेयंति; ( ग्राचा १, ६, २, १२ )। हेकु-पवेइत्तए; (कस)।

पवेयण न [ प्रवेदन] १ प्रहपण, प्रतिपादन; २ ज्ञान, निर्णय;

पवेविय वि [ अहेपित ] प्रकम्नितः, (गाया १, १--• पत्न ४७; उत्त २२, ३६ )। पवेविर वि [ प्रवेषितु ] कॉपने वाला; ( पउम २०,६४ )। पवेस सक [प्र + बेश्यू ] घुताना । पर्वते इ; ( महा )। पवेसत्रामिः (पि ४६०)। पवेस पुं [ प्रवेश ] १ पैठ, घुसना; ( कुमा; गटड; प्रास् २२ )। २ नाटक का एक हिस्सा; (कृष्पू )। पवेस पुं [ प्रद्येप ] प्रविक द्वेपः ( भवि )। पचेसंण 🥎 पुन [ प्रवेशन, °क ] १ प्रवेश, पैठ; ( प्राह पवेस ग १ १, १; प्रास ३८; इन्य ३२ )। २ विजातीय पवेसणय ) जन्मान्तर में उत्पत्ति, दिजातीय योनि नें प्रवेश; (भग ६, ३२)। पवेसि नि [ प्रवेशिन् ] प्रवंश करने नाला; ( ग्रीप )। पवेसिय वि [ प्रवेशित ] बुसाया हुया; ( सम्म ) । पबोत्त पुं [ प्रयोत्र ] पौत का पुत; ( आक = )। पञ्च पुंन [ पर्चन् ] १ यन्थि, गाँठ; ( ग्रांघ ४८६; जी १२; सुपा ५०७ )। ३ जत्सव, त्यौहार; ( सुपा ५०७; श्रा २८) । े ३ पूर्णिमा और अमावात्या तिथि; ४ पूर्णिमा और श्रमावस्या वाला पत्त; ( ठा ६ —-पत ३७०; खुज्ज १० )। ४ अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमानात्या का दिन: "श्रद्धमी चडद्सी पुरिग्णमा य तत्त्मावला त्वइ पञ्तं 📘 मासम्मि पञ्चछक्के तिन्नि य पञ्चाइं पन्छम्मि" (धर्म र)। ६ मेखला, गिरिमेखला; ७ दंज्या-पर्वत; (सूत्र १, ६, १२)। ८ संख्या-विशेष; ( इक ) । <sup>°</sup>वीय पुं [ °बीज ] इन्नु-श्रादि वृत्त, जिसका पर्व--मन्ध--ही उत्पत्ति का कारण होता है; (राज)। °राहु पुं [ °राहु ] राहु-विशेष, जो पूर्णिमा श्रीर श्रमावास्या में कमराः चन्द्र श्रीर सूर्य का प्रहण करता ्हें; ( सुज्ज १६ )। पञ्चइ न [पर्वतिन ] १ गोल-दिशेष, कारयप गोल की एक शाखा; २ पुंची. उस गीत में उत्पन्न; ( राज )। देखो पञ्चपेच्छइ । .पञ्चइ° देखो पञ्चई; ( ना ४११ )। पञ्चइंश वि प्रविज्ञित । १ दीचित, संन्यस्तः ( श्रीपः दसनि २--गाथा १६४)। २ गत, प्राप्तः "अगारात्रो अगागारियं पञ्चइया" ( ग्रोप; सम; कृष्प )। ३ न. दीला, संन्यास; ं(धवंष)। पञ्चइंद पुं [ पर्वतेन्द्र ] मेरु पर्वन; ( सज ४ टो ) ।

पन्वह्म देखो पन्वह्य; (उप पृ ३३४)। सी- भा; ( उप पृ ५४ )। पञ्चइसोल्ल न [दे] वाल नय कंडक—तावींज; (दे ६, ३१)। पर्वर्द्ध स्त्री [ पार्वती ] गौरी, शिव-पत्नीं; ( पात्र )। पर्व्वंग पुन [ पर्वाङ्गः ] संख्या-विशेषः ( इक )। पञ्चक ) पुन [पर्चक] १ वाद्य-विशेष; (पग्ह २, ४---पह पठच्चा रि१४६)। ३ ईख जैसी ग्रन्थि वाली वनंस्पति; ( पगण, १ )। ३ तृण-विशेष; ( निचू १ )। पञ्चज्ज पुं [दे] १ नख; २ शर, वाण; ३ वाल-मृग; (दे ६, ६६)। पञ्चज्जा स्त्री [ प्रव्रज्या ] १ गमन, गतिः; २ दीचा, संन्यासः; ( ठा ३, २; ४, ४; प्रासु १६७ )। पञ्चणी स्त्री [ पर्चणी ] कार्तिकी आदि पर्व-तिथि; ( गाया १, १—पत्र ५३ )। पञ्चपेच्छइ न [ पर्वप्रेक्षिक्त् ] देखो पन्चइ; (य ७— पत ३६० )। पञ्चय सक [प्र + बज्] १ जाना, ग़ित करना । २ दीचा लेना, संन्यास लेना । पञ्चयइ; (महा) । भवि — पञ्चइस्सामो, पञ्जइहितिः (ग्रौप) । षक् —पञ्जयंत, पञ्जयमाणः (सुर १, १२३; ठा ३, १)। हेक्--पव्यइत्तए, पन्यइउं: ( श्रीप: भग; सुपा २०६ )। पञ्चय देखो पञ्चगः ( पगण १---पल ३३ )। पञ्चय देखो पञ्चइअः "अगारमावसंतावि अरगणा वावि पञ्चया" (स्त्रा १, १, १, १६)। पञ्चय ) पुन [ पर्वत, °क ] १ गिरि, पहाड़; (ठा ३, ४; पञ्चयय / प्रास् १४४; उवा ), "पञ्चयाणि वणाणि य" (दस ं , २६; ३० )। २ पुं द्वितीय वासुदेव का पूर्व-भवीय नाम; (सम १५३; पडम २०, १७१)। ३ एक ब्राह्मण-पुत का नाम; ( पडम ११, ६ )। ४ एक राजा; ( भवि )। ४ एक राज-कुमार; ( उप ६३७ )। °राय पुं [ °राज ] मेरु पर्वतः (सुज्ञ ४)। °विदुग्ग पुंन [°विदुर्ग] पर्वतीय देश, पहाड़ वाला प्रदेश; ( भग ) । पञ्चह सक [ प्र+व्यथ् ] पीड़ना, दुःख देना । पञ्चहेजाः ( सुत्र १, १, ४, ६) । कनक् —पञ्चहिज्जमाणः ( गाया १, . १६--पल १६६ )। पञ्चहणा स्त्री [ प्रव्यथना ] व्यथा, पीडा; ( ग्रीप )। पञ्चिह्य वि [ प्रव्यथित ] अति दुः खितः, ( श्राचा १, २, ६, 9)1

पठवा स्त्री [पर्वा] लोकपालों की एक वाह्य परिषद्ः ( ठा ३, २—पत १२<sup>७</sup> )। पव्वाअंत देखो पव्वाय=म्लै। पञ्चाइथ वि [ प्रवाजित ] १ जिसको दीचा दी गई हो वर्ष्ट्रा ( सुपा १६६ )। २ न. दीन्ना देना; ( राज ) 🕩 😚 पञ्चाइअ वि [ म्लान ] विच्छाय, शुब्क; ( कुमा ६, १२ )। प्रवाद्या स्ती: [ प्रवाजिका ] परिवाजिका, संन्यासिनी; ( महा )। पन्वाडिअ देखो पन्वालिअ=प्लावित; (से ४, ४१ )। पञ्चाण वि [ म्लान ] शुष्क, सूखा; ( त्रोघ ४८८ ) । पन्चाय देखो पवाय=प्र+वा । पन्वाग्रहः ( प्राक्ट ७६ )। ... पञ्चाय सक [प्र+त्राजय ] दीन्नित करना; ( सुपा ४६६ )। पञ्चाय त्रक [ म्लै ] सूखना । पञ्चायइ; (हे ४, १८)। वक्र—पञ्चाअंत; ( से ७, ६७ )। घञ्चाय वि [ स्ळान, प्रवाण ] शुब्क, सूला हुआ; ( प्राश्र; योघ ३६३; स २०३; से ३, ४८; ६, ६३; पिंड ४४ )। पञ्चाय पुं. [ प्रवात ] प्रकृष्ट पवन; ( गा ६२३ )। पञ्चाल सक [ छाद्य् ] दकना, श्रान्छादन करना । पञ्चात्रहरू (हे ४, २१)। पञ्चाल सक [प्लाचय्] खूब भिजाना, तरावोर करना। पव्यालइ; (हे ४, ४१)। पब्वालण न [प्लावन ] तरावीर करना; (से ६, १४)। पन्चालिअ वि [ प्लाचित ] जल-न्याप्त, सरावोर किया हुआ; (पात्र; कुमा; से ६, १०)। पन्चालिथ वि [ छादित ] बका हुआ; ( कुमा )। पन्वाव सक [ प्र+वाजय ] दीन्नित करना, सन्यास देना । पन्त्रावेड; (भग)। संक्र-पन्त्रावेडरण; (पंचव २)। हेक्--पञ्चावित्तए, पञ्चावेत्तए, पञ्चावेउं; ( ठा २, १; कसः पंचभा )। पञ्चावण न [ प्रवाजन] दीचा देना; (उव; ग्रोघ ४४२ टी)। पञ्चाचण न [दें] प्रयोजन; (पिंड ४१)। पञ्जावणा स्त्री [ प्रवाजना ] दीना देना; ( ग्रोघ ४४३; पैंबेर . २५; सूत्र्यनि १२७ )। पन्चाविय वि [ प्रवाजित ] दीचित, साधु वनाया हुआ; ( णाया १, १—पत ६०)। पञ्चाह सक [ प्र+वाह्य् ] बहाना, प्रवाह में डालना । वक्र--पञ्चाहमाणः (भगः १,४)। 💎 💖 🕫 🙃 🕬 पव्चिद्ध वि [ दे ] प्रेरितः ( दे ६, ११ )। 👯 🕟 🦿

```
पन्त्रिद्ध वि [ प्रतृद्ध ] महान्, वड़ा; (से १४, ४१३)।
 पव्चिद्ध न [प्रविद्ध] गुरु-वस्दन का एक दोष, वन्दन को विना
  पदुवीसग न [ दे पव्यीसग ] वाद्य-विशेषः ( परह १, ४---
  पत ६८)।
 पसइ स्त्री [ प्रसृति ] १ नाप-विशेष; दो ग्रस्ति का एक
 .परिमाण; (तंदु २६ )। ३ पूर्ण अञ्जलि, दो हस्त-तल
  मिला कर भरी हुई चीज; ( कुप्र ३७४ )।
पसंग पुंत [ प्रसङ्घ ] १ परिचय, उपलद्धाः ( स३०१ )।
  २ संगति, संवन्य; "लोए पलीवर्षा पिव पलालपूलप्पसंगेण"
· ( ठा ४, ४; कुप्र २६ ),
    "वरं दिद्विविसो सप्पो वरं हालाहलं विसं ।
  ं हीणायारागीयत्थवयणपसंगं खु गो भहं" ( संवोधं ३६ ) ।
  ३ त्रापत्ति, त्रानिष्ट-प्राप्तिः (स १७४)। ४ मैथुन, काम-कीडाः
  ( पग्ह १, ४ ) । ५ श्रासिक्त; ६ प्रस्ताव, श्रधिकार; ( गउड;
  भविः; पंचा ६ं, २६ )।
पसंगि वि [ प्रसङ्गिन् ] प्रसंग करने वाला, श्रासक्तः, "जूयप्प-
हिंदि" ( महा; णाया १, २ )।
५ नंज र [प्र+सञ्जा] १ श्रासक्ति करना । २ श्रापति
 होना, त्रानष्ट-प्राप्ति होना । पसज्जदः ( उन )। "त्राणिच्चे
 जीवलोगस्मि कि हिसाए पसजासि" ( उत्त १८, ११; १२ )।
 पंसज्जेज़ा; (विसे २६६)।
पसंडि न दि कनक, सुवर्ण; (दे ६, १०)।
पसंत नि [ प्रशान्त ] १ प्रकृष्ट शान्त, श्म-प्राप्त; ( कप्प; स
 ४०३; हुमा )। २ साहित्यशास्त्र-प्रसिद्ध् रस-विशेष, शान्त
रसः ( अणु )।
पसंति स्त्री [ प्रशान्ति ] नाश, विनाश; "सव्बदुनखप्पसंतीगं"
 ( ग्रजि ३)।
पसंघण न [ प्रसन्धान ] सतत प्रवर्तनः ( पिंड ४६.० )।
पसंस सक [ प्रशंस् ] श्लाचा करना । पसंसद्दः (महा; भवि)।
<del>्रक्क पसंसंत, पसंसमाण, (पटम २८, १४) २२,</del>
 ६८)। कवक -- पसंसिज्जमाण; (वसु)। संक्---
 पसंसिऊणः (महाः)। इ. प्रसंसणिज्जः, पस्स्स,
 पसंसियव्यः ( सुपा ४७; ६४४; सुर १, २१६; पडम ७४,
 ८), देखो पसंस ।
पसंस दि [ प्रशस्य ] १ प्रशंसा-योग्यः २ पुं, लोभः (५स्य
                   100
  9, 2, 2, 38 1
```

पसंसण न [ प्रशंसन ] प्रशंसा, खावा; ( डप १४२ टो; सुपा २०६; स्प पं १७ )। पसंसय वि [प्रशांसक] प्रशंसा करने वाला; (श्रा ६; भवि)। पसंसा स्नी - [प्रशंसा ] रलाघा, स्तुति, वर्णनं (प्रास १६७; कुमा )। पसंसिअ वि [ प्रशंसित ] श्लाघित; ( उत १४, ३८ )। पसज्ज° देखो पसंज । पसज्भ ) अ [ प्रसह्य ] १ खुले तौर से, प्रकट रीति से; पसंज्ञात (सूत्र १, २, १६)। २ हटात , वलात्कार से; (स ३१)। पसंड वि [ प्रशंड ] अत्यन्त शंठ; ( सूत्र २, ४, ३ )। पसढं देखो पसज्मः (दस ४, १,-७२)। पसंदिल वि [ प्रशिथिल ] विशेष दीला; ( हे १, ८६) । पसण्ण वि प्रसन्त । १ खुश, स्वस्थः (से ४, ४१; गा ४६४ )। २ स्वच्छ, निर्मल; ( श्रीप; श्रोघ ३४४ )। °चंद पुं [ °चन्द्र ] भगवान् महावीर के समय का एक राजर्षि; (- उव; पडि ) । पसण्णा स्रो [ प्रसन्ना ] मदिरा, दारू; ( णाया १, १६; विपा ११,५२) । and the second पसत्त वि [ प्रसक्त ] १ चपका हुआ; ( गउड ११ )। २ त्रासक्त; (गडड ५३१; डव)। ३ त्रापत्ति-त्रस्त, अनिष्ट-प्राप्ति के दोष से युक्त; (विसे १८१६ )। . / . . पसत्ति स्त्री [ प्रसन्ति ] १ . त्रासक्ति, ग्रभिष्वङ्गः ( उप १३१)। २ त्रापत्ति-दोष; ( अज्भ ११६)। 🗼 . पसत्थ वि [ प्रशस्त ] १ प्रशंसनीय, रत्ताघनीय; २ श्रेष्ठ, थ्रच्छा; (हे २, ४४; कुमा )। पस्तित्थ स्त्री [ प्रशस्ति ] वंशोत्कीर्तन, वंश-वर्णनः ( गउडः, सम्मत ८३ )। पसत्थु पुं [ प्रशास्तु ] १ लेखाचार्य, गणित का अध्यापकः (ठा ३, १)। २ धर्म-शास्त्र का पाठक; (ठा ३, १; श्रीप ) । ३ मन्त्री, श्रमात्य; (सुश्र २, १, १३) । पसन्न देखो पसण्ण; ( महा; भनि; सुपा ६१४ )। पसन्ना देखो पसएणा; (पात्र; पडम १०२, १२२; सुख २, २६ ) । . . . पसप्प पुं [ प्रसपं ] विस्तार, फैलाव; ( इच्य १० )। पसप्पग वि [ प्रसर्पक ] १ प्रकर्ष से जाने वाला, ग्रुसाफिरी करने वाला; २ विस्तार को प्राप्त करने वाला; ( टी ४, ४-पल २६४ )।

```
पसम अक [ प्र + राम् ] अच्छी तरह शान्त होना । पसमैति;
  ( आक १६ )।
ंपसम पुं प्रशाम । १ प्रशान्ति, शान्ति; (कुमा )।
 र्वं त्र ताग तार दो उपवास; ( संबोध ४८ )।
 पसम वुं [ प्रश्रम ] विशेष मेहनत—खेद; ( अव ४ :)।
 पसमण न [ प्रशामन ] १ प्रकृष्ट शमन; (-पिंड ६६३; सुर
   १, २४६)। २ वि प्रशान्त करने वालाः (स ६६४)।
 · स्त्री-- °णी; ( कुमा )।
 पसमाविञ वि [ प्रशमित ] प्रशान्त किया हुआ; (स ६२)।
 पसमिक्ख सक [ प्रसम् + ईक् ] प्रकर्ष से देखना । संक्र-
   पसमिन्खः (उत्त १४, ११)।
 पसमिण वि [ प्रशंमिन् ] प्रशान्त करने वाला, नारा
   करने वाला; "पावंति, पावपसिमण पासिजण तुह प्यभावेण "
   ( ग्रिम १७)।
 पसम्म देखो पसम=प्र + शम् । पसम्मइः ( गर्डड )। वक्र--
   प्सम्मंतः (से १०, २२; गउड)।
 पसय पुं [दे ] १ मृग-विशेषः (दे ६, ४; पर्रह १, १; भविः
  संगः महा ) । २ मृग-शिशुः (विपा १,४)। 🗼 🗥
 पसय वि [ प्रस्त ] फैला हुआ; "पसयिन्छ ! " (विज्ञा
  . ११२; १४४ )। देखो पस्तिअ=प्रस्त ।
  पसर अक [प्र+सृ] फैलना। पसरइ; (वि ४७७;
   भवि )। वक्त-पसरतः ( सुर १, ८६; भवि )।
  पसर पुं प्रसर ] विस्तार, फैलाव; (हे ४, १५७; कुमा)।
 पसरण न [ प्रसरण ] ऊपर देखो; ( कः रू )।
 पसरिअ वि [ प्रसृत ] फैला हुआ, विस्तृत; ( श्रीप; गा
   ४; भवि; गाया १, १)।
  पंसरेह पुं [ दे ] किंजल्क; ( दे ६, १३ )।
  पसिक्लिअ वि [ दे ] प्रेरितः ( षड् )।
  पसव सक [प्र+सू] जन्म देना, उत्पन्न करना । पसवपः
   (हे ४, २३३)। प्रसवंतिः ( उव )। वक् प्रसवमाणः
   (सुपा ४३४)।
  पसव ( अप ) सक [ प्र + चिश् ] प्रवेश करना । पसवड;
   (प्राकृ ११६)।
  पसव पुं [ प्रसच ] १ जन्म, उत्पत्तिः; ( कुमा )। २ न
   पुष्प, फूल; "कुसुमं पसवं पस्त्रं च " ( पात्र ), " पुण्कािषा
   य कुसुमाणि य फुल्लाणि तहेव होति पसवाणि " -( दसनि
    9, ३६ ) 1
```

```
पसव [दे] देख़ो पसय। " पसवा हवंति एए " ( पडम
 ११, ७७ )। °नाह पुं [ °नाथ ] मृगराज, सिंह; ( स
 ६४७)। °राय पुं िराज ] सिंह; (स ६४७)!
एसवडक न [ दे ] विलोकन; ( दे ६, ३० )।
पसवण न [ प्रसवन ] प्रसृति, जनम-दान; ( भग; उप-५४);
् सुर ६, २४८ )।
पसिव वि [ प्रसंचित् ] जन्म देने वालाः ( नाट---शकु
 ৬४ )।
पसचिय वि [ प्रसूत ] जो जन्म देने लगा हो, जिसने जनम
 दिया हो वह; "सयमेव पसिवया हं महाकितेसेणं नरनाह" ( सुर
  १०, २३०; सुपा ३६ )। देखो पसूअ=प्रसूत ।
पसविर वि [ प्रसवितः ] जनम देने वालाः ( नाट )।
पसस्स देखो पसंस।
पसस्स वि [ प्रशस्य ] प्रभूत शस्य वाला; ( सुपा ६४४ )।
पसाइअ वि [ श्रसादित ] १ प्रसन्न किया हुया; ( स ३८६;
  ५७६)। २ प्रसन्न होने के कारण दिया हुआ; "श्रंगवि-
  लग्गमसेसं पसाइयं कडयवत्थाइं" (सुर १, १६३)।
पसाइआ स्त्री [दे] भिल्ल के सिर पर का पर्या-पुट, भिल्ली
 की पगडी; (दे ६,२)।
पसाइयव्व देखो पसाय=प्र+सादय्।
पसाम वि [ प्रशाम् ] शान्त होने,वालाः ( षड् )।
पसाय सक [प्र+साद्य्] प्रसन्न करना, खुश करना।
 पसात्रंति, पसाएसि; (गा ६१; सिक्खा ६१)। वक्त-
 पसाअमाणः ( गा ७४१ )। हेक्च-पसाइउं, पसाएउं;
  ( महा; गा ५२४ )। कृ—पसाइयव्व; ( सुपा ३६५)।
पसाय वुं [प्रसाद] १ प्रसत्ति, प्रसन्नता, खुशी; "जग्रमग्र-
  पसायजगागो " ( वसु )। २ कृपा, महरवानी; (कुमा )।
  ३ प्रगाय; (गा ७१)।
पसायण न प्रसादन । प्रसन्न करनाः "देवपसायण-
  पहाणमणो" ( कुप्र 👍; सुपा ७; महा )। 👑
पसारः सक [प्र+सारय्] पसारना, फैलाना। पसारेहेरू
  ( महा )। वक्र-पसारेमाण; ( गाया १, १; ग्राचा)।
  संक्र—पसारिअ; ( नाट—मृच्छ २४४ )। 🕟 🦠
 पसार पुं [ प्रसार ] विस्तार, फैलाव; ( कप् )।
पसारण न [ प्रसारण ] कपर देखो; ( सुपा ४८३ )।
पसारिअ वि [ प्रसारित ] १ फ़ैलाया हुआ; (सण; नाट--
 वेणी २३ )। २ न प्रसारण; (सम्मतः १३३; दस ४, ३)।
```

पसास सक [प्र+शासय्] १ शासन करना, हकूमत २ शिचा देना। ३ पालन करना 1 " रज्जं पसासेमाणे विहरइ " ( गाया १, १ टी—पत ६; 🖁 १, १४—पत्न १८६; ग्रौप; महा )। पसाह सक [प्र+साधय्] १ वस में करना । २ सिद्ध करना । पसाहेइ; (नाट; भवि )। वक्र-पसाहेमाण; ( ग्रीप )। पसाहग वि [प्रसाधक] साधक, सिद्ध करने वाला; (धर्मसं २६)। °तम वि [°तम] १ उत्कृष्ट साधकः; २ न. व्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विरोप; करण-कारक; (विसे २११२)। देखो पसाहय। पसाहण न [ प्रसाधनः ] १ सिद्ध करना, साधनाः " विज्ञा-पसाहणुज्जयविज्ञाहरसंनिरुद्वएगंतो" (सुर ३, १२) । २ उत्कृष्ट साधनः "सन्तुत्तमं माणुसत्तं दुल्लहं भवसमुद्दे पसाहण् नेन्वाणस्स न निउंजेंति धम्मे " (स ७४४)। ३ त्रालंकार, भूपण; ( णाया १, ३; छे ३, ४४ )। ४ भूपण आदि की सजावटः "भूसणपसाहगाडंबरेहिं" (वज्जा ११४; सुपा ६६)। प्रसाहय देखो पसाहगः (काल )। २ सजाने वालाः (भग 99, 99 ) 1 पसाहा स्त्री [ प्रशाखा ] शाखा की शाखा, छोटी शाखा; ( णाया १, १; श्रीप महा )। पसाहाविय वि [प्रसाधित] विभूपित कराया गया, सजवाया हुआ; (भवि)। पसाहि वि [ प्रसाधिन् ] सिद्ध करने वाला; "त्रव्युदयपसा-हिणी" ( संवोध ५; ५४ ) । पसाहिस वि [ प्रसाधित ] त्रलंकृत किया हुत्रा, सजाया हुआ; (से ४, ६१; पांत्र)। पसाहिल्ल वि [प्रशाखिन् ] प्रशाखा-युक्तः (सुर ८, १०८)। पसिअ अक [प्र+सद्] प्रसन्न होना। पसिअ; (गा ३ परं, ४६६; हे १, १०१ )। पंसियई; (सण )। संक्र-पसिऊण, पसिऊणं; ( सण; सुपा ७ )। **√पिसअ** वि [ प्रसृत ] फैला हुया, विस्तीर्ण; "पिसय्यञ्छि!" ( गा ६२०; ६२३ )। ्रपिस्थ न [ दे ] पूग-फल, सुपारी; ( दे ६, ६ ) ।

पसिंच सक [प्र + सिच् ] सेचन करना ।

पसित्रख्य वि प्रिशिक्षक ते सीखने वाला; (गा ६२६ अ)।

माण; ( सुर १२, १७२ )।

्रपसिंडि ( दे ) देखो पसंडि; ( पात्र ) ।

वकु-पसिंच-

पसिज्जण न प्रसद्न प्रसन्न होना; "अत्यक्करूसण खणपसिज्जणं अलिअवअणिब्वंधो" (गा ६७५)। पसिढिल देखो पसिढल; ( हे १, ८६: गा १३३; गउड )। पसिण पुंन [ प्रश्न ] १ प्रच्छा, प्रश्न; (सुपा ११; ४५३:)। २ दर्पण त्रादि में देवता का त्राह्वान, मन्त्रविद्या-विशेप; (सम १२३; वृह १ )। °विज्जा स्त्री [ °विद्या ] मन्त्रविद्या-विशेप; ( ठा १० )। **ापसिण न** [ **ाप्रश्न** ] मन्त्रविद्या के वल से स्वप्न आदि में देवता के आह्वान द्वारा जाना हुआ शुभाशुभ फल का कथन; ( पव २; वृह १ )। पसिणिय वि [ प्रश्नित ] पूळा हुया; ( सुपा १६; ६२५ )। पसिद्ध वि [प्रसिद्ध] १ विल्यात, विश्रुत; (महा)। २ प्रकर्ष से मुक्ति को प्राप्त, मुक्त; (सिरि १६१)। ं पसिद्धि स्त्री [प्रसिद्धि] । स्थातिः (हे १,४४)। २ शंका का समाधान, ब्रान्तेप का परिहार; (ब्रयाः, चेइय ४६)। पसिस्स देखो पसीसः; ( विसे १४ )। पसीअ देखो परिस्थ=प्र+सद्। पसीयइ, पसीयउ; ( कुप्र १)। संक्र-पसीऊण; (सण)। पसीस वुं [प्रशिष्य ] शिष्य का शिष्य; (पडम ४, ८६ )। पसु पुं [पशु ] १ जन्तु-विशेष, सींग पूँछ वाला प्राची, चतुष्पाद प्राणि-मातः (कुमाः श्रीप) । २ श्रज, वकराः (श्रण्)। भ्य वि [ भूत ] पशु-तुल्य; ( सूत्र १, ४, २ )। भेह पुं [ मिश्र ] जिसमें पशु का भोग दिया जाता हो वह यह; ( पडम ११, १२ ) । "वइ पुं [ "पति ] महादेव, शिव; (गा १; सुपा ३१)। पसुत्त वि [ प्रसुप्त ] सोया हुआ; ( हे १, ४४; प्राप्त; गाया ٩,' ٩٤ ) I पसुत्ति ही [ प्रसुप्ति ] कुष्ठ रोग विशेष, नखादि-विदारण होने पर भी श्रचेतनता; (:राज )। देखो पस्इ। पसुच (न्ध्रप ) देखो पसु; ( भवि )। पसुहत्त पुं [ दे ] वृत्त, पेड़; ( दे ६, २६ )। पॅसू सक [ प्र + सू ] जन्म देना, प्रसव करना । वक्र--पसू-अमाण; (गा १२३)। संक -- पसूइता; (राज)। पसू वि/[ प्रसू ] प्रसव-कर्ती, जन्म-दाता; ( मोह २६ )। पसूर्अ न [ दे ] पुष्प, फूल; ( दे ६, ६; पात्र; भवि )। पसूञ वि [ प्रसूत ] १ उत्पन्न, जो पैदा हुत्रा हो; ( पांचा १, ७; उव; प्रासू १४६ )। २ देखो पसविय; ( महा )। पसूञाण न [ प्रसवन ] जन्म-दान; ( सुपा ४०३ )। पसूइ ह्यी [ प्रसूति ] १ प्रसन, जन्म, उत्पत्ति; ( पउम २१,

३४; प्रासू १२८) : २ एक जात का कुछ रोग, नखादि से विदारण करने पर भी दुःख का अ-संवेदन, चमड़ी का मर जाना; (पिंड ६००)। °रोग पुं [ ़रोग ] रोग-विशेष; (. सम्मत , է드 ) 📙 पल्इय पुं [ प्रसृतिक ] वातरोग-विशेष; (सिरि ११७ )। पस्ण न [ प्रसून ] फूल, पुष्प; ( कुमा; सण ) । पसेअ पुं [ प्रस्वेद ] पसीनाः ( दे ६, ११ )। पसेढि ह्वी [प्रश्नेणि] अवान्तर श्रेणि—पंक्ति; (पि ६६; and the state of the state of the state of राय )। पसेण पुं [प्रसेन ] भगवान् पार्श्वनाथ के प्रथम श्रावंक का नाम; (विचार ३७८)। पसेणइ पुं [ प्रसेनजित् ] १ कुलंकर-पुरुष-विशेष; ( पंडम ३, ११; सम ११०)। २ यदुवंश के राजा अन्धकवृष्णि का एक पुत्र; ( अंत ३ )। पसेणि ही प्रश्नेणि अवान्तरं जातिः "ग्रहारससेणिप्पसे-गीय्रो सहावेइ" ( गाया १,५११—पत ३७ )। पसेवग देखो पसेवय; (राज')। पसेच सक [ प्र + सेच ] विशेष सेवा करना । वक्र-पसेच-साण; ('श्रु ११')। पंदेवयं पुं [प्रसेवंक ] कोथला, थैला; "एहावियपसेवय्रो व्य उरसि लंबति दोवि तस्स थणया" ( उवा ) । पसेविया स्त्री [ प्रसेविका ] थैली, कोथली; (दे ४, २४)। परस सक [ दृश् ] देखना । पस्तवः ( षड्ः प्राक्त ७१ )। वक्र—परसमाण; ( याचा; य्रोप; वसु; विंपा १, १ )। **ह—पल्स**; ( ठा ४, ३ ) । पस्स (शों ) देखो पास=पार्खः; ( ग्रिभ १८६; ग्रिव २६; स्वप्ने ३६)। पस्स देखो पस्स=हश्। पस्तओहर वि [ पश्यतोहर ] देखते हुए चोरी करने वाला; "नगु एसो पस्सन्नोहरों तेगाे" ( उप ७२८ टी )। पस्सि वि [ दर्शिन् ] देखने नाला; (पगण ३० )। पस्तेय देखो पसेअ; ( सुख २, ८ )। पह वि [ प्रह्य ] १ नम्; २ विनीत; ३ आसक्त; (प्राकृ २४ )। पह पुं [ पथिन् ] मार्ग, रास्ता; ( हे १, ५५; पात्र; कुमा; श्रा रूप; विसे १०१२; कप्प; श्रोप)। °देसय वि [°देशक] मार्ग-दर्शक; ( पडम ६८, १७ )।

पहण्टल पुं [ दे ] पूप, पूत्रा, खादा विशेष; ( दे ६, १८ )। पहंकर देखो: पभंकर; । ( उत्त २३,: ७६; मुख २३, ७६; इक )। पहंकरा देखो प्रभंकरा; ( इक ) । पहंजण पुं [ प्रभञ्जन ] १ वायु, पवनः ( पात्र )। २ देव-जाति-विशेष, भवनपति देवों की एक श्रवान्तर जाति; ( सुपा ४०)। ३ एक राजा; (भवि)। पहकर [ दे ] देखो पहचर; (, गाया १, १; कम, श्रोप; उप प्र ४७; विपा १, १; राय; भग ६, ३३ )। पहुंद्व वि [ दे ] १ दूस, उद्धत; (दे ६, ६; षड् ) । २ अचि-रतर दृष्ट, थोड़े ही समय के पूर्व देखा हुआ; ( पृड् )। पहट्ठ वि [ प्रहृष्ट ] ब्रानिन्दित, हर्ष-प्राप्त; ( ब्रोप; भग )। पहण सक [ प्र+हन् ] मार डालना । पहणाइ, पहणे; (महा; उत्त १८, ४६)। कर्म—पहिणिज्ञइ; (महा)। वक्र— ापहणंतः, (त्युडम १०४<sub>०५/१६</sub>४)। कवक<del>् पहस्</del>मंत्, पहम्समाण; ( पि ४४०; सुर २, १४ )। हेक्च-पहणिउं, ्पहणेडं: (क्रुप्र २४: महाः):। पहण न [दे] कुल, वंश; (दे६,४)। 🛶 पहिण स्त्री दि ] संमुखागत का निरोध; सामने त्राए हुए का पहिणिय देखो पहय=प्रहत; (सुपा ४)। पहत्थ पुं [ प्रहस्त ] रावण का मामा; (से १२, ४४)। पहद वि [ दे ] सदा दृष्ट; ( दे ६, १० )। पहरमा सक [ अ + हरूपू ] प्रकर्ष से गति करना । पहरमाहः (हे ४, १६२)। पहरम न [दे] १ सुर-खात, देव-कुगड, (दे ६, ११)। २ खात-जल, कुराङ; ३ विवर, छिद्र; ( से ६, ४३ ) । पहस्मंत ो देखो पहण=प्र+हन्। 💢 🖖 🖖 पहस्ममाण ∙ ∫ . . . . पहरा वि [ शहत ] १ घष्ट, घिसा हुआ; (से १, ४८; बृह १ )। २ मार डाला गया, निहतः ( महा )। पहरय वि [ शहरत ] जिस पर प्रहार किया गया हो वह: "पहरात 🚩 अहिमंतियजलेख" ( महा )। पहचर पुं [ दे ] निकर, समृह, यूथ; ( दे.६, १४; जय १३;ः ेपात्र्य () । 👙 🕟 👵 🖓 💮 🔻 🔻 🔻 🔻 पहर सक [प्र+हू] प्रहार करना। पहरइ; (उन् )। वक्र—पहरंत; ( महा ) । संक्र—पहरिक्रण; ( महा )ः।;ः हेक़—पहरिजं; ( महं: ) !

```
फ्हर पुं [ प्रहार ] १ मार, प्रहार; (हे १, ६८; पड्; प्राप्र;
   संचि २)। २ जहां पर प्रहार किया गया हो वह स्थान;
   (से २, ४)।
 प्रहर पुं [ प्रहर ] तीन घंटे का समय; (गां २८; ३१; पात्र)।
  पहरण न [ प्रहरण ] १ अस्त्र, आयुध; ( आचा; श्रीप; विपा
   १, १; गउड )। '२ प्रहार-किया; (से ३; ३८ )।
 पहराइया देखो पहाराइया; (पगण १—पत ६४)।
  पहराय पुं [ प्रभराज] भरतचेल का छउनाँ प्रतिवासुदेव: (सम
   ११४)।
 पहरिक्ष वि [ प्रह्त ] १ प्रहार करने के लिए उद्यतः ( सुर
   E, १२E)। २ जिस पर प्रहार किया गया हो वह;
   (भिव )।
 पहरिस पुं [प्रहर्य] ज्ञानन्द, खुशी; "ज्ञामोत्रो पहरिसो तोसो"
   ( पात्रः; सुर ३, ४० )।
 पहलादिद (शौ ) वि [ प्रहुलादित ] आनन्दितः ( स्वप्न
   908 ) 1
 पहरुल अक [ बूण् ] घुमना, काँपना, डोलना, हिलना ।
 🐎 पहल्लार; ( हे ४, ११७; पड् )। वक्ट—पहल्लेत; (सुरं १;
   1 (.33
 पहिल्लिर वि [ प्रघूणितु ] घूमने वाला, डोलता; ( छुमा;
   सुपा २०४ )।
 पहच प्रक प्रि+भू ] १ उत्पन्न होना। २ समर्थ होना।
   पहनइ; (पंचा १०, १०; स ७०; संचि ३६)। भवि—
   पहिनस्तं; (पि ५२१)। नक् - पहिनंतः; ( नाट--मालिन
   ७२ ) ।
 पहव पुं प्रभव ] उत्पत्ति-स्थान; ( श्रिम ४१ )।
 पहच देखें। पहाच=प्रभावः (स ६३७)।
 पहच देखो पह=प्रहु; (विसे ३००० )।
 पहच पुं प्रामव ] एक जैन महर्षि; ( कुमा )।
 पहिवय वि प्रभृत ] जो समर्थ हुआ हो; "मणिकुंडलाणु-
   भावा सत्थं नो पहवियं नरिंदस्स'' ( सुपा ६१४ )।
पहल अक [प्र+हस्] १ इसना। २ उपहास करनान
   पहसदः; (भिनः; सण )। नक्र--पहस्तंतः; (सण )।
 पहस्तण न [ प्रहस्तन ] १ उपहास, परिहास; े२ नाटक का
   एक भेद, रूपक-विशेष; "पहसर्गाप्यायं कामसत्थवयर्गा " ( स
   .७१३; १७७; हास्य ११६ ) ।
```

पहिंसिय वि [ प्रहिस्तित ] १ जो इसने लगा हो; ( भग )।

२ जिसका उपहास किया गया हो नहः (भवि)। ३ न. हास्य;

( वृह १ )। ४ पुं पवनञ्जय का एक विद्याधर-मित्र; (पडम विंदे; इंहे ) i पद्धा सक [प्र + हा ] १ त्याग करना । २ अक. कम होना, चीण होना। "पहेंज लोहं " (उत्त ४, १२; पि ४६६ )। वक्र-पहिज्जमाण, पहेज्जमाण; ( भग; राज )। संक्र-पहाय, पहिऊण; ( ग्राचा १, ६, १, १; वव ३ ) । 🦈 पहा स्त्री [ प्रथा ] १ रीति, न्यवहारः, २ ल्याति, प्रसिद्धिः, (पड्)। पहा स्त्री [ प्रभा ] कान्ति, तंज, श्रालोक, दीप्ति; (श्रीप; पाश्र; खर २, २३४; कुमा; नेह्य ४१४ ) । धैमंडल देखो भार्मंडलः, (पडम ३०, ३२)। 'यर पुं [°कर] १ सुर्यं, रिवः २ रामचन्द्रके भाई भरत के साथ दीचा लेने वाला एक रानिर्ध; ( पउम ⊏१, १ )। °वई स्त्री [°वती ] ब्राटवें वासुदेव की पटरानीः ( पडम २०, १८७ )। पहाड सक [प्र+ध्राटय्] इधर उधर भमाना, धुमाना । पहाडेंति; ( सुत्रानि ७० टी )। पहाण वि [ प्रधान ] १ नायक, मुखिया, भुख्य; " ग्रवगन्नइ सब्वेबि हु पुरप्यहालेबि " ( सुपा ३०८ ), "तत्थित्य विणिप्प-हांगो सेट्टी वेसमणनामग्रो " (सुपा ६१७)। २ उत्तम, प्रशस्त, श्रेष्ट, शोभनः ( सुर १, ४८ः, महाः, कुमाः, पंचा ६, १२ )। ३ स्त्रीन. प्रकृति--सत्त्व, रज और तमोगुण की साम्यावस्था; " ईसरेख कड़े लोए पहाणाइ तहावरे " (सूत्र १, १, ३, ६)। ४ पुं. सचिव, मन्ली; ( भवि ) । .. पहाण न [ प्रहाण ] अपगम, विनाश; ( धर्मसं ८०१ )। पहाणि स्नी [ प्रहाणि ] ऊपर देखो; ( उत्त ३, ७; उप ६८६ ਟੀ )। पहाम सक [ प्र+भ्रमय् ] फिराना, ब्रमाना । क्वक् --पहा-मिज्जंत; (से ७, ६६)। पहाय देखो पहा=प्र+हा । पहाय न [ प्रभात ] ं १ प्रातःकाल, सवेरा; ( गउड; सुपा ३६; ६०२)। २ वि. प्रभा-युक्त; (से ६, ४४)। पहाय देखा पहाच=प्रभाव; (ह ४, ३४१; हास्य १३२; भवि )। पहाया देखो वाहाया; ( अनु )। पहार सक [प्र+धारय्] १ चिन्तन करना, विचार करना। निश्चयं करना । भूका-पहारेत्यं, पहारेत्या, पहारिंसु; ·( सूत्र २, ७, ३६; ग्रीप; पि ४१७; सूत्र २, १, २० ) । वक्त-पहारेमाणः (स्य २, ४, ४)।

पहार देखो पहर=प्रहार; ( पात्र; हे १, ६८ )। पहाराइया स्त्री [ प्रहारातिगा ] लिपि-विशेष; (सम ३४ )। पहारि वि [प्रहारिन् ] प्रहार करने वाला; (सुपा २१५; प्रासू ६८ )। पहारिय वि [ प्रहारित ] जिस पर प्रहार किया गया हो वह; (स १६८)। पहारिय वि [ प्रधारित ] विकल्पित, चिन्तित; ( राज ) । पहारेत्तु वि [ प्रधारयितृ ] चिन्तन करने वाला; '' अहाकम्मे त्रणवर्जेति मणं पहारेता भवति " ( भग ४, ६ )। पहाच सक [ प्र-भावय ] प्रभाव-युक्त करनाः, गौरवित करना । पहावइ; ( सण )। संक्र-पहाचिऊणः ( सण )। पहाच ( अप ) अक [ प्र+भू ] समर्थ होना । पहावइ; (भवि)। पहाव पुं [ प्रभाव ] १ शक्ति, सामर्थ्यः, "तुमं च तेतिन्युत्तस्स पहावेगा" (गाया १, १४; अभि ३८)। २ कोप और दगड का तेजः ३ माहात्म्यः "तायपहात्रयो चेत्र मे त्रविग्वं भितस्तद् ति" (स २६०; गउड )। पहावणा देखो प्रभावणाः ( कुप्र २८४ )। पहाविश्र वि [प्रधावित ] दौड़ा हुग्रा; (स ६८४; गा ५३५; गउड )। पहाविर वि [ प्रधावित् ] दौड़ने वाला; ( वज्जा ६२; गा २०२ )। पहास्त सक [ प्र+भाष् ] वोलना । पहासई; ( सुख ४; ६), "नाऊण चुन्नियं तं पहिद्रहियया पहासई पावा" ( महा )। पहास अक [प्र+भास् ] चमकना, प्रकाशना । वक् --पहासंतः ( सार्ध ५६)। पहासा स्त्री [ प्रहासा ] देवो-विशेष; ( महा )। पहिअ वि [ पान्थ, पथिक ] मुसाफिर; (हे २, १४२; कुमा; पड्; उव; गउड )। °साला स्त्री [ °श्राला ] मुसाफ़िर-खाना, धर्मशाला; (धर्मवि ७०; महा )। पहिस्र वि [ प्रथित ] १ विस्तृत; २ प्रसिद्ध, विख्यात; (श्रोप)। ३ राज्ञ त्वरा का एक राजा, एक लंका-पति; ( पडम ५; २६२.)। पहिञ वि [ प्रहित ] भेजा हुआ, प्रेषित; ( उप पृ ४५; / ७६८ टो; धम्म ६ टो )। पहिञा वि [दे] मियत, विज्ञोडित; (दे ६,६)। पहिज्ञण देखां पहा=प्र+हा। पहिंसय वि [ प्रहिंसक ] हिंसा करने वाला; (ब्रोघ ७५३)।

पहिज्जमाण देखां पहा=प्र + हा । पहिंदु देखो पहंदु=प्रहष्ट; ( श्रीप; सुर ३, २४८; सुपा ६३; ४३७ ) । पहिर सक पिरि+धा । पहिरना, पहनना । पहिरद्द, पहिरिति ( भिवः; धर्मवि ७ ) । कर्म---पिहरिज्जःइः (संबोध १४ ) । वक् -- पहिरंत ; (सिरि ६८ )। संक -- पहिरिड ; ( धर्मावि १५ ) । प्रयो—संकृ—पहिराविऊण, पहिरावि-ऊणः (सिरि४४६; ७७०)। पहिरावण न [परिधापन 🖟] १ पहिराना; २ पहिरावन, मेंट में इनाम में दिया जाता वस्त्रादि; गुजराती में — 'पहिरामणी' ( श्रा २८)। पहिराविय वि [ परिधापित ] पहिराया हुआ; (महा; भवि)। पहिरिय वि [परिहित ] पहिरा हुआ, पहना हुआ; ( सम्मत , २9= ) 1 /पहिल वि [ दे ] पहला, प्रथम; (संच्चि ४७; भवि; पि ४४६)। स्री-°ली; (पि ४४६)। पहिल्ल अक [दे] पहल करना, आगे करना। पहिल्लाई; ( पिंग )। संक्र—पहिल्लिअ; ( पिंग )। पहिल्लिर वि [ प्रघूणितु ] खूव हिलने वाला, अत्यन्त हिलता; (सम्मत्त १८७)। पहिंची देखो पुह्ची=पृथिवी; ( नाट )। पहीण वि [प्रहीण ] १ परिचीण; (पिंड ६३१; भग )। २ भ्रष्ट, स्विलित; (सूच २, १, ६)। पहु पुं [ प्रभु ] १ परमेश्वर, परमात्मा; ( कुमा )। २ एक राज-पुत्र, जयपुर के विन्ध्यराज का एक पुत्र; ( वसु )। स्वामी, मालिक; ( सुर ४, १५६ ) । ४ वि. समर्थ, शक्तिमान; " दार्ण दरिइस्स पहुस्स खंती " ( प्रास् ४८ )। ५ अधि-पति, मुखिया, नायकः ( हे ३, ३८)। °पहुइ देखो °पभिइ; (कृप्पु)। पहुई देखो पुहुनी; ( षड् ) । पहुंक पुं [ पृथुक ] साच पदार्थ-विशेष, चिउड़ा; ( दे ६, 🍾 88)1 पहुच्च अक [ प्र+भू ] पहुँचना । पहुचइ; (हे ४, ३६० )। वक्र-पहुच्चमाणः ( ग्रोघ ४०४ )। पहुद्द देखो पप्पृद्ध । पहुद्द्य; ( कप्पृः) । । । । । । । । पहुडि देखो पभिद्र; (हे १, १३१; ती १०; षड् )। पहुण वुं [ प्राधुण ] त्रतिथि, महमानः ( उप ६०२ )।

पहुणाइय न पाघुण्य ] ब्रातिथ्य, ब्रातिथि-सत्कार; "न्हाण-भोयणवत्थाहरणदाणाइप्यहणाडि( १ इ )यं संपाडेइ " ( रंभा)। पहुत्त वि [प्रभूत] १ पर्याप्त, काफी; "पज्जतं च पहुतं" 🌶 (पात्र); गउड; गा २७७ ) । २ समर्थ; (से २, ६ )। ३ पहँचा हुआ; (ती १४)। पहृदि देखो पभिद्; ( संदि ४; प्राकृ १२ )। पहुष्प । अक प्र + भू । १ समर्थ होना, सकना । २ पहुँचना । पहुच ∫ पहुप्पद्द; (हे ४, ६३; प्राकृ ६२), "एयात्र्रो ं वालियात्र्यो नियनियगेहेसु जहं पहुन्पंति तह कुणह"ं (सुपा २४० ), पहुष्पामी; (काल ), पहुष्पिरे; (हे ३, १४२ )। वक्त- " किं सहइ कोवि कस्सवि पात्रपहारं प्रहृप्यंती", पहुप्पमाण; (गा ७; ब्रोघ ५०५; किरात १६)। कत्रक्र-पहुच्चंत; (से १४, २४: वन १०)। हेक्र—पहुचिउं; (महा)। पहुची स्त्री [ पृथिची ] भूमि, धरती; (नाट-मालती ७२ )। 'पहु पुं [ੰਸਮੁ] राजा; (हम्मीर ੧७)। 'चइ पुं [ °पति ] वही अर्थ; ( हम्मीर १६ ) । पहुंच्यंत देखो पहुंच । पहुअ वि [प्रभृत] १ वहुत, प्रचुर; (स ४४६)। २ं उद्गत; ३ भूत; ४ उन्नत; ( प्राकृ ६२ ) । पहेज्जमाण देखां पहा=प्र + हा । पहेण हैं) न [दें] १ भोजनोपायन, खाद्य वस्तु की भेंट: पहिणम } ( ब्राचा; सुब्र २, १, १६; गा ३२८; ६०३; पहेणय 🦯 पिंड ३३४; पात्र, दे ६, ७३)। २ उत्सव; (दे ६, ७३)। पहेरक न प्रहेरक ] ग्राभरग-विशेष; ( पगह २, ४—पत 1 ( 386 पहेलिया स्त्री [ प्रहेलिका ] गृह ग्राशय वाली कविता; (सुपा १४४: श्रीप )। पहोक्ष सक [प्र + धाव ] प्रज्ञालन करना, धोना । पहोएउज; 💉 (- थ्राचा २, २, १, ११·) I पहोइश वि दि । प्रवर्तितः, २ प्रभुत्वः, ( दे ६, २६ )। पहोड सक [ चि + सृत्यू ] हिलोरना, अन्दोलना । पहोडइ; (धात्वा १४४)। पहोलिर वि [ प्रघूणि तृ ] हिलने वाला, डोलता; (गा ७८; ६६६; मे ३, ४६; पात्र ) । 👾 🐪 पहोच इंखां पधोच। पहांवाहि; ( याचा २, १, ६, ३ )।

पा सक पा ] पीना, पान करना । भवि - पाहिसि, पाहािम, पाहामा; ( कप्प; पि ३१४; कस )। कर्म-पिज्जद; ( उव ), पीमंतिः (पि ५३६)। कवकु—पिज्जंतः (गंउडः कुप्र १२०), पीयमाण; ( स ३८२ ), पेंत ( त्रप ); ( सण ) । संक्र-पाऊण,पाऊणं; (नाट-मुदा ३६; गउड; कुप्र ६२)। हेक्-पाउं, पायए: ( श्राचा ) । कृ—पायन्त्र, विज्जः ( सुपा ४३८; पगह १, २; कुमा २, ६ ), पेअ, पेयन्त्र; ( कुमा; रयण ६० ), पेज्ज; ( गाया १, १; १७; उवा )। पा सक िपा े रत्ताग करना । पाइ, पात्राइ; ( विसे ३०२४; हे ४, २४० ), पाउ: (पिंग )। पा सक [ झा ] सँघना, गन्ध लेना । पाइ, पाझइ; ( प्राप्र E, 20 ) 1 पाइ वि [पातिन् ] गिरने वाला; (पंचा ४, २०)। पाइ वि [ पायिन् ] पीने वाला; (गा ५६%; हि ६ ) । पाइअ न [दे] वदन-विस्तर, मुँह का फैलाव; (दे ६, ३६ ) । पाइअ देखो पागय=प्राकृतः (दे १, ४; प्राकृ ५; प्रास् १; वज्जा दः पात्रः, पि १३ ), "अह पाइआत्रो भासांत्री" (कुमा १, १)। पाइअ वि [ पायित ] पिलाया हुआ, पान कराया हुआ; (कुप्र ७६; सुपा १३०; स ४५४ )। पाइत देखो पाय=पायय । पाइक्क वुं [पदाति ] प्यादा, पैर से चलने वाला सैनिक; (हे२, १३८; कुमा)। पाइण देखां पाईण; (पि २१४ टि)। पाइत्ता ( अप ) स्त्री [ पवित्रा ] छन्द-विशेव; ( पिंग )। पाइद [शो ] वि [पाचित ] पकवाया हुआ; (नाट--चैत १२६)। पाइम न [प्रातिभ] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष; (कुप्र १४४)। पाइम वि [पाक्य] १ पकाने योग्य; २ काल-प्राप्त, सुत; (दस ७, २२)। पाइम वि पात्य निगराने योग्यः (श्राचा २, ४, २, ७)। पाई र्ह्या [ पान्नी ] १ भाजन-विशेष; ( गाया १, १ टी )। २ छोटा पाव; ( सुम्र २, २, ७० )। ' पाईण वि [ प्राचीन ] ३ पूर्वदिशा-संबन्धीः "ववहार-पाइगाई(१ ईगाइ ) " ( पिंड ३६; कप्प; सम १०४)। २ न. गोल-विशेष; ३ पुं स्त्री. उस गोल में उत्पन्न; "थेरे. अञ्ज-भइवाहू पाईग्एसगोत्ते" ( कप्प ) ।

,पाईणा स्त्री [प्राचीना ] पूर्व दिशा;ः (सूत्र २, २, ५८; ठा ६--पत ३५६)। पाउ देखा पाउं=प्रादुस्; (सूत्र २, ६, ११; उवा )। पाउ पुं [ पायु ] गुद्दा, गाँड; ( ठा ६—पत्र ४५०; सण ) । पाउ पुंस्ती दि ] १ भक्त, भात, भोजन; २ इन्तु, ऊख; ( दे ्ह, ७५ )।: ्रपाउञ्जन [दें] १ हिम, त्र्यवश्याय; ( देः ६, ३८ )। २ भक्त; ३ इच्; (दे ६, ७४)। पाउअ देखो पाउड=प्रावृत; (गा ५२०; स ३५०; श्रौप; सुर ६, ८; पात्र, हे १, १३१ )। पाउअ देखो पागय; ( गा २; ६६८ः; प्राप्त; कप्पृ; पिंग )। पाउआ स्त्री [पादुका ] १ खड़ाऊँ, काष्ठ का जूता; (भग; सुख २, २६; पिंड ४७२ )। २ जूता, पगरखी; (सुपा २५४; श्रीप )। पाउं देखो पा=पा। पाउं त्र [ प्रादुस् ] प्रकट, व्यक्तः; " संतिं असंतिं करिस्सामि पाउं " ( सूत्र १, १, ३, १ )। पाउंछण ) न [पाद्पोञ्छन, °क ] जैन मुनि का एक पाउंछणग ∫ उपकरण, रजोहरण; ( पव ११२ टी; स्रोघ ६३०; पंचा १७, १२ )। षाउकर सक [प्रादुस् + कृ] प्रकट करना। पाउकरिस्सामिः ( उत्त ११, १ )। पाउकर वि [ प्रादुष्कर ] प्रादुर्भावकः; ( सूत्र १, १४, २४)। पाउकरण न [प्रादुष्करण] १ प्रादुर्भाव; २ वि. जो प्रकाशित किया जाय वह; ३ जैन मुनि के लिए एक भिन्ता-दोष, प्रकाश कर दी हुई भिज्ञा; "पिक्यणपाउकरणपामिच्चं " (पग्रह ३, ६--पत १४८ )। पाउकाम वि [ पातुकाम ] पीने की इच्छा वाला; "तं जो णं पवियाए मालया एदुद्धं पालकामे से एं निग्गच्छल'' (गाया ્૧, ૧<u>≒</u> )\_ ા पाउक वि [ दे ] मार्गीकृत, मार्गित; ( दे ६, ४१ )। पाउकरण देखा पाउकरणः ( राज )। पाउक्खालय न [ दे पायुक्षालके ] १ पालाना, रही, मलोत्सर्ग-स्थान; ''ठाइ चेव एसो पाउक्खालयम्म स्थणीए " (स २०४; भत ११२)। २ मलोत्सर्ग-क्रिया; " रयणीए पाउक्खालयनिमित्तमुहिश्रो " (स २०१)। पाउग्ग वि [ दे ] सभ्य, सभासद; ( दे ६, ४९; सरा )। पाउरग वि [ प्रायोग्य ] उचित, लायक: ( मुर १४, २३३)।

पाउग्गिअ वि दि ] १ जूमा खेलाने वाला; किया हुआ; (दे ६, ४२; पाय)। पाउड देखो पागय; ( प्राकृ १२; मुद्रा १२० )। पाउड वि [ प्रावृत ] १ त्राच्छादित, ढका हुन्रा; ( स्य 🌂 २,२,२२)। २ न. वस्र,कपड़ा; (ठा४,९)। पाउण सक [ प्रा+वृ ] ग्राच्छादित करना, पहिरना । पाउण्डः; (पिंड ३१)। संकृ—"पडं पाउणिऊण रतिं खिग्गश्रो" (महा)। पाउण सक [ प्र+आप् ] प्राप्त करना । पाउण्डः, ( भग )। पाउणंति; ( ग्रौप; सूत्र १, ११, २१ ) । पाउणेजा; ( त्राचा २, ३, १, ११ )। भवि-—पाउणिस्सामि, पाउणिहिइ; ( पि ४३१; उत्रा )। संक्र—**पाउणित्ता**; ( श्रीप; णाया १, १; विपा २, १; कप्प; उवा )। हेक्-पाउणित्तए; ( ब्राचा २, ३, २, ११ )। पाउण ( अप ) देखो पावण=पावन; ( पिंग )। पाउत्त देखो पउत्त=प्रयुक्त; ( श्रौप )। पाउपमाय वि [ प्रादुष्प्रभात ] प्रभा-युक्त, प्रकाश-युक्तः " कल्लं पाउपभायाए रयणोए " ( गाया १, १; भग ) 🛒 पाउञ्मव अक [ प्रादुस्न्+भू ] प्रकट होना । पाउञ्भवहः ( पवे ४० )। भूका-पाउन्भवित्थाः ( उना )। वक्त-पाउन्भ-वंत, पाउक्सवमाण; (सुपा ६; कुप्र २६; गाया १, ४)। संक्र—पाउन्भवित्ताणं; ( उत्रा; त्रौप )। हेक्क— पांउब्भवित्तएः ( पि ४७८ )। पाउन्भव वि [ पापोद्भव ] पाप से उत्पन्न; (उप ५६८ टी)। पाडब्भवणा स्त्री [ प्रादुभेवन ] प्रादुर्भाव; ( भग ३, १ )। पाउद्भुय ( अप ) नीचे देखो; ( सण )। पाउक्मूय वि [ प्रादुभू त ] १ उत्पन्न, संजात; ( ग्रीप; भग; उवा; विपा १, १ )। पाउरण न रावरण वस्त्र, कपड़ा; (सूत्रनि ८६; हे १, १७४; पंचा ४, १०; पव ४; षड् ) । पाउरण न [ दे ] क्वच, वर्म; ( वड् )। ४ पाउरणी स्त्री [दे] कतच, वर्म; (दे ६, ४३)। 🗸 🔍 पाउरिअ देखो पाउड=प्रावृत; (.कुप्र ४५२ )। पाउल वि [पापकुल] हलके कुल का, जबन्य कुल में उत्पन्न; " दवावियं पाउलाग दविगाजायं " ( स ६२६ ), "कलसद्-पउरपाउलमंगलसंगीयपवरपेक बणयं" ( सुर १०, ४ )। पाउल्ल न देखा पाउआ; "पाउल्लाइ संकमहाए " (सूत्र १, ४, २, १४ )।

पाउव न [पादोद] पाद-प्रज्ञालन-जल; "पाउत्रराइं च गहाण्वदाइं च'' ( गाया १, ७—पल ११७ )। पाउस पुं [ प्रावृष् ] वर्षा ऋतुः ( हे १, १६; प्राप्रः महा )। ्र**्रह्मीड पुं [ °कीट ]** वर्षा ऋतु में उत्पन्न हाने वाला कीट-विशेष; (दे)। "गम पुं [ "गम वर्ग-प्रारम्भ; (पात्र)। पाउसिअ वि पावृपिक वर्पा-संवन्धी; (राज)। पाउसिअ वि [ प्रोपित, प्रचासिन् ] प्रवास में गया हुआ; " तह मेहागमसंसियत्रागमणाणं पईण मुद्धात्रो । मग्गमवलोयमाणीउ नियइ पाउसियदइयात्रो ॥" (सुपा ७०)। पाउसिआ स्त्री [प्राद्वेपिकी] द्वेप-मत्सर-से होने वाला कर्म-बन्धः ( सम १०; ठा २, १; भगः, नव १७ )। पाउहारी स्त्री दि पाकहारी ] भक्त को लाने वाली, भात-पानी ले आने वाली; (गा ६६४ अ)। पाए त्र [ दे ] प्रभृति, ( वहां से ं ) शुरू करके; ( त्रोघ १६६; बुह १)। पाए सक [पायय्] पिलाना । पाएइ; (हे ३, १४६)। पाएजाह; ( महा )। वक्र--- पाइंत, पाययंत; (सुर १३, प्रिंथ; १२, १७१)। संक - पाएता; ( त्राक ३०)। पाप सक [ पाद्य् ] गति कराना । पाएइ; ( हे ३, १४६)। पाए सक [पाचय्] पकवाना । पाएइ; (हे ३, १४६)। कर्म--पाइजाइ; ( श्रावक २०० )। पाएण ) अ [ प्रायेण ] बहुत करके, प्रायः; (विसे पाएणं ∫ ११६६; काल; कप्प; प्रासू ४३)। पाओ ब्र पायस् ] ऊपर देखो; (श्रा २७)। पाओ ब्र [ प्रातस् ] प्रातःकाल, प्रभातः ( सुज्ज १, ६; कप्प )। पाञोकरण देखो पाउकरण; (पिंड २६८)। पाओग देखो पाउग्गः ( स्यान ६४ )। पाओगिय वि प्रायोगिक ] प्रयत्न-जनित, अ-स्वामाविक; (चेदय ३४३)। पिओगा देखो पाउग्ग; ( भास १०; धर्मसं ११८० )। पाओपगम न [ पाद्गोपगम ] देखो पाओवगमण; ( वन पाओयर पुं [ प्रादुष्कार ] देखो पाउकरण; ( ठा ३, ४; पंचा १३, ४ )। पाओवगमण न [ पाद्पोपगमन ] अनशन-विशेष, मरण-विशेष: ( सम ३३; भ्रौप; कप्प; भग )।

पाओवगय वि [पाद्योपगत ] श्रनरान-त्रिशेप से मतः ( अ्रोप; कप्प; अंत )। पाओस पुं [दे प्रद्वेष ] मत्सर, द्वेष; ( ठा ४, ४—पत्र २८० )। पाओसिय देखां पादोसिय; ( ब्रोव ६६२ )। पाओसिया देखा पाउसिआ; ( धर्म ३ )। पांडविश वि [ दे ] जलाई, पानी स गोला; ( दे ६, २० )। पांडु देखे। पंडु; (पत्र २४७) । °सुअ पुं [°सुत] अभिनय का एक भेद; ( ठा ४, ४—पतं २८५ )। पाक देखो पागः (कथ)। पाकम्म न [ प्राकाम्य] योग की ब्राठ सिद्धि हों में एक सिद्धि; " पाकम्मगुणेगा मुग्री भुवि व्य नीरे जलि व्य भुवि चरइ" ( कुप्र २७७ )। पाकार पुं [ प्राकार ] किला, हुर्ग; ( उप पृ ८४ )। पाकिद ( शौ ) देखां पागय; ( प्रयौ २४; नाट-वेणी ३८; पि ५३; पर )। पाखंड देखो पासंड; (पि २६४)। पाग पुं [ पाक ] १ पचन-किया; ( श्रोप; उत्रा; सुपा ३७४)। २ दैल-विरोष; ( गउड )। ३ विपाक, परिणाम; ( धर्मसं ६६१)। ४ वलवान् दुरमनः ( त्रावम )। °सासण पुं शासन इन्द्र, देव-पति; (हे ४, २६४; गउड; पि २०२)। °सासणो स्त्री [ °शासनी ] इन्द्रजाल-विद्या; ( सूत्र २, २, २७ )। पागइअ वि [प्राकृतिक] १ स्वाभाविक; २ पुं साधारण मनुष्य, प्राकृत लंकः (पव ६१)। पागड सक [ प्र+कट्यू ] प्रकट करना, खुता करना, व्यक्त काना। वक्र-पागडेमाणः (ठा ३, ४-पत १७१)। पागड वि [ प्रकट ] व्यक्त, खुता; (उत ३६, ४२; श्रीप; उव )। पागडण न [ प्रकटन ] १ प्रकट करना । २ वि. प्रकट करने वाला; (धर्मसं ८२६)। पागडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त किया हुत्रा; ( उव; ग्रीप ) । पागङ्कि ) वि [प्राकर्षिन्, °क ] १ अप्रगामी; "पागही पागड्रिक (१ इंडी) पद्रवए जूहवई" (गाया १,१)। २ प्रवर्तक, प्रवृत्ति कराने वाला; (पग्ह १, ३—पत्र ४४ )। पागञ्भ न [ प्रागल्भ्य ] धृष्टता, थिठाई; ( स्थ १, ४, ٩, ٤) ١

पागिक्स ) वि [प्रागिक्सिन् , कि ] धृष्टता वाला, धृष्ट; पागिक्सिय (स्य १, ४, १, ४; २, १, १८)। पागय वि प्राकृत । १ स्वाभाविक, स्वभाव-सिद्धः २ ब्रायीवत की प्राचीन लोक-भाषा; "सक्कया पागया चेव" ( ठा ७-पत ३६३; विसे १४६६ टी: रयण ६४; सुपा १) । ३ पुं साधारण दुद्धि वाला मनुष्यः सामान्य लोगः "जेसिं गामा-गोत्तं न पागता पगणवेहिंति" ( सुज्ज १६ ), "किंतु महामइ-गम्मो दुरवगम्मो पागयजगास्स" (चेइय २५६; सुर २, १३०)। "भासा स्त्री ["भाषां] प्राकृत भाषा; (श्रा २३ )। वागरंण न िव्यांकरण ] प्राकृत भाषा का व्याकरण; (विसे ३४५५)। पागार पुं [ प्राकार ] किला, दुर्ग; ( उव; सुर ३, १९४ )। पाजावच्च पुं [ प्राजापत्य ] १ वनस्पति का अधिष्ठाता देव; २ वनस्पति; ( ठा ४; १ — पत २६२ )। पाटप [चूपै] देखो वाडवः (षड्)। पाठीण देखो पाढीण; ( पगह १, १—पत ७ )। पाड देखो फाड=पाटय् । "ग्रसिपत्तधणुहि पाडंति" (स्मूत्रनि 1 ( 30 पाड सक [ पातय् ] गिराना । पाडेइ; ( उव ) । संक्र--पाडिअ, पाडिऊण; (काप्र १६६; कुप्र ४६ )। कवकु---·पाडिउजंत; ( उप ३२० टी **)** । पाड देखो पाडय=शाटक; "तो सो दिहहाणे सयं गन्नो वेसपाडम्मि" ( सुपा ५३० )। पाडच्चर वि [दे] ग्रासक्त चित्त वाला; (दे ६, ३४)। पाडच्चर वुं [पाटच्चर] चोर, तस्कर; ( पाश्र; दे ६, ३४ )। पाडण न [ पाटन ] विदारणः ( त्राव ६ )। पाडण न [ पातन ] १ गिराना, पाइना; ( स्थ्रनि ७२ )। २ परिभ्रमण, इधर-उधर धूमना; "लहुजढरपिढरपिडयारपाडण-त्ताया कयकीलो" ( कुमा २, ३७ )। पाडणा स्त्री [पातना ] ऊपर देखों; ( निपा १, १—पत 98)1 पाडय पुं [ पाटक ] महल्ला, रध्याः "चंडालपाडए गंतु'" ( धर्मवि १३८; विपा १, ८; महा )। पाडय वि [पातक] गिराने वाला । स्त्री—°डिआ; ( मुच्छ २४१)। पाडल पुं [ पाटल ] १ वर्ण-विशेष, रवेत और रक्त वर्ण, गुलाबी रंग; २ वि. खेत-रक्त वर्ण वाला; (पात्र ) । ३ न.

पाटलिका-पुष्प, गुलाव का फल; ( गा ४६६; सुर ३. ४२; कुमा )। ४ पाटला बृज्ञ का पुष्प, पाढल का फूल; (गा 30.)1 पाडल पं दि । १ इस, पिन्न-विशेष; २ त्रुषभ वैल; ३ कमली (दे ६, ७६)। पाडलसउण पुं [दे] हंस, पिन्न-विशेष; (दे ६, ४६)। पाडला स्त्री [ पाटला ] वृत्त-विशेष, पाढल का पेड़, पाडिर; ( गा ४४६; सुर ३, ४२; सम १४२), "चंपा य पाडलहरूखा जया य वस्युज्जपत्थिवो होइ" ( पउम २०, ३८ ) । पाडिल स्त्री [ पाटिलि ] ऊपर देखो; ( गा ४६८ )। °उत्त, °पुत्त न [ °पुत्र ] नगर-विरोब, पटना, जो त्राजकल विहार प्रदेश का प्रधान नगर है; (हे २, १४०; महा; पि २६२; चारु ३६ )। °पुत्त वि (°पुत्र ) पाटलिपुत-संबन्धी, पटना का; ( पत १११ )। °संड न [ °पण्ड] नगर-विशेष; (विपा १, ७; सुपा ८३)। देखो पाडली। पाडलियं वि [ पाटलित ] श्वेत-रक्त वर्ण वाला किया हुआ; (गउड)। पाडली देखो पाडलि; ( उप पृ ३६० )। °पुर न [ °पुर<sup>(</sup>] पटना नगर; (धर्मवि ४२)। °चुत्त न [ °पुत्र ] पटना नगर; (षड्)। पाडंच न [पाटव] पटुता, निपुणता; (धम्म १० टी)! पाडवण न [दे] पाद-पतन, पैर में गिरना, प्रणाम-विशेष; (दे ६, १८)। पाडहिंग ) वि.[ पाटहिंक ] ढांल वजाने वाला, ढाेली; ( स पाडहिय र ११६)। पाडहुक वि [ दे ] प्रतिभू, मनौतिया, जामिनदार; ( षड् )। पाडिअ वि [ पाटित ] फाड़ा हुग्रा, विदारित; ( स ६६६)। पाडिअ दि [ पातित ] गिराया हुत्रा; (पात्र; प्रास् २; भिव)। पाडिअग्ग पुं [ दे ] विश्राम; ( दे ६, ४४ )। पाडिअज्म पुं [दे] पिता के घर से वधू को पित के घर ले ः जाने वाला; ( दे ६, ४३ ) । पाडिआ देखो पाडय=पातक। पाडिएक ) न [प्रत्येक ] हर एक; (हे २, २१०; कप्प; पाडिक 🔰 पात्र, गाया १, १६; २, १; स्त्र्यनि १२१ टी; कुमा ), " एगे जीवे पाडिकएएँ सरीरएएँ " ( ठा १ – पत 1 ( 39 पाडिच्चरण न प्रितिचरण सेवा, उपासनाः (उप पृ ३४६)।

```
पाडिच्छय वि [प्रतीप्सक ] ग्रहण करने वाला; (सुख २,
   93)1
  पाडिज्जंत देखो पाड=पातय्।
 ्रश्रीडिपह न [प्रतिपथ ] ग्रभिमुख, सामने; (सूत्र २, २,
    ३१)।
  पाडिपहिअ देखो पडिपहिअ; ( सूत्र २, २, ३१ )।
  पाडिपिद्धि स्त्री [ दे ] प्रतिस्पर्धा; ( षड् )। 🗸
  पाडिप्पवग पुं [पारिप्लवक ] पित्त-विशेषः (पटम १४,
    95)1
  पाडिप्फद्धि वि [ प्रतिस्पर्धिन् ] स्पर्धा करने वालाः; ( हे १,
    ४४; २०६ )।
  पाडियंतिय न [ प्रात्यन्तिक ] ग्रिभनय-विशेषः ( राजः )।
  पाडियक देखो पाडिएक; ( ग्रौप )।
  पाडिवय वि [ प्रातिपद् ] १ प्रतिपत्-संबन्धी, पडवा तिथि का;
    " जह चंदो पाडिवद्यो पडिपुन्नो सुक्सपक्लिम्म " (उवर ६०)।
    २ पुं एक भावी जैन ब्राचार्य; ( विचार ४०६ )।
  पाडिवया स्त्री [ प्रतिपत्] तिथि-विशेष, पन्न की पहली तिथि,
  पडवा; (सम २६; गाया १, १०; हे १, १४; ४४ )।
  पाडिवेसिय वि [प्रातिवेशिमक] पड़ोसी। स्री-- था;
    (सुपा ३६४)।
  पाडिसार पुं [ दे ] १ पटुता, निपुच्चता; २ वि. पटु, निपुच्य;
    (दे ६, १६ )।
  पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि=प्रतिसिद्धि; (हे १, ४४; प्राप्र)।
  पाडिसिन्धि स्त्री [दे] १ स्पर्धा; (दे ६, ७७; कप्पृ: कुप्र
    ४६)। २ समुदाचार; ३ वि. सदृश, तुल्य; (दे ६,
    ७७ )।
  पाडिसिरा स्त्री [ दे ] खलीन युक्ता; ( दे ६, ४२ )।
   पाडिस्सुइय न [प्रातिश्रुतिक] श्रभिनय का एक भेदः
    (राज)।
  पाडिहच्छी ) स्त्री [दे] शिरो-माल्य, मस्तक-स्थित पुष्प-
   पाडिहत्थी 🗸 माला; ( दे ६, ४२; राज ) । 🔻
才 पाडिहारिय वि [ प्रातिहारिक ] वापिस देने योग्य वस्तुः
    ( विसे ३०४७; ग्रौप; उदा ).।
   पाडिहेर न [प्रातिहार्य ] १ देवता-कृत प्रतीहार-कर्म, देव-
     कृत पूजा-विरोप; ( ग्रौप; पत ३६ ), " इय सामइए भावा
    इहइंपि नागदत्तनरनाहो । जात्र्यो सपाडिहेरो " ( सुपा ५४४)।
     २ देव-सान्निध्य; ( भत्त ६६ ), "वहृणं सुरेहिं कयं पाडि-
    हेरं " ( श्रु ६४; महा )। अस्ति ।
```

```
पाडी हो [दे] भेंस की विख्या, गुजराती में 'पाडी '; ( गा 🎶
पाड्ंकी स्त्री [दे] त्रणी-जलम वाल-की पालकी; (दे ६,)
 ३६ )।
पाडुंगोरि वि [ दें ] १ विगुण, गुण-रहित; २ मय में ब्रासक्त;
  ३ स्त्री मजबूत बेष्टन वालो वाड़; "पाड़ंगोरी च वृतिर्दीर्घ
॰ यस्या विवेष्टनं परितः" ( दे ६, ७८ )।
पाड़क पुं दि नसमालम्भन, चन्दन ग्रादि का शरीर में उपलेप;
्र वि. पटु, निपुण; (दे ६, ७६)।
पाडुच्चिय वि [ प्रातीतिक ] किसी के ब्राश्रय से हाने वाला.
  त्रापेत्तिक । स्त्री—°या; (ठा २, १; नव १८)।
पाडुच्चो स्त्री [ दे ] तुरग-मगडन, घाड़े का सिंगार; ( दे ६, 🗸
  ३६., पात्र )।
पाडुहुअ वि [ दे ] प्रतिभू, मनौतिया, जामिनदार; ( दे ६, ८
  ४२ ) ।
पाडेक देखो पाडिकः; (सम्म ४४)।
पाडोसिअ वि [ दे ] पड़ोसी; (सिरि ३१२; श्रा २७; सुपा
  ४४२)।
पाढ सक [ पाठय् ] पढ़ाना, अध्ययन कराना । पाढइ, पाढेइ;
  (प्राक्टं ६०; प्राप्त) । कर्म-पाढिज्जद्दः (प्राप्त) । संक्ट-
  पाढिऊण, पाढेऊण; ( प्राक्त ६१ ) । हेक्न-पाढिउं,
 पाढेउं; (प्राक्त ६१)। क्र—पाढणिज्ज, पाढिअन्व,
  पाढेअव्बः ( प्राकृ ६१ )।
पाढ पुं [ पाठ ] १ अध्ययन, पठन; ( ग्रोघमा ७१; विसे
  १३८४; सम्मत १४० )। २ शास्त्र, त्र्रागम; ३ शास्त्र
  का उल्लेख; " पाढो ति वा सत्यं ति वा एगद्वा " ( त्राचू १)।
  ४ ब्राध्यापन, शिक्ता; ( उप पृ ३०८; विसे १३८४ ) ।
पाढ देखो पाडय=पाटक; ( श्रा ६३ टी )।
पाढंतर न [ पाठान्तर ] भिन्न पाठः ( श्रावक ३११ )।
पाढग वि [ पाठक] १ उचारण करने वाला; " पढियं संगल-
  पाढगेहिं " ( कुप्र ३२ )। २ अभ्यासी, अध्ययन करने वाला:
 ्३ अध्यापन करने दाला, अध्यापक; "नत्थुपाढगा ", "सुमिण्-
 पाढगाणां ", लक्खणसुमिषापाढगाणां " ( धर्मिव ३३; गाया
 ् १, १; कप्प )।
पाढण न [ पाठन ] ग्रध्यापन; ( उप पृ १२८; प्राक्त ६१;
्सम्मत १४२) । 🎺
पाढणया स्त्री [पाठना ] , कपर देखों; (पंचमा ४)
```

पाढ्य देखो पाढ्यः, (कप्पः स ७; गाया १, १—पत २०; (.महा ) । पाढव वि [ पार्थिव ] पृथिवी का विकार, पृथिवी का; "पाढवं सरीरं हिचा " ( उत्त ३, १३ )। पाढा स्त्री [पाठा] वनस्पति-विशेष, पाढ, पाठ का गाछ; ( पग्रा १७ )। पाढाव सक [ पाठय् ] पढ़ाना, अध्यापन करना। पाढावेई; ( प्राप्त ) । रांकु—पाढाविऊण, पाढावेऊण,; ( प्राक् ६१)। हेक्--पाढाविउं, पाढावेउं; (प्राक्त ६१)। क्र—पाढावणिज्ज, पाढाविअव्वः ( प्राकृ ६१.)। पाढावअ वि [ पाठक ] अध्यापक; ( प्राकृ ६० )। पाढावण न [ पाठन ] अध्यापनः ( प्राकृ ६१ )। पाढाविअ वि [ पाठित ] अध्यापितः ( प्राकृ ६१ )। पाढाविअवंत वि [पाठितवत् ] जिसने पढ़ाया हो वहः ( प्राक्त<sup>®</sup>६१ )। पाढाविड) वि [पाठियतृ] पढ़ाने वाला; (प्राक्ट ६१; पाढाविर ∫ ६०)। पाढिक वि [ पाठित ] पढ़ाया हुआ, अध्यापित; ( प्राप्र )। पाढिअवंत देखो पाढाविअवंत; (प्राकृ ६१)। पाढिआ स्त्री [पाठिका ] पड़ने वाली स्त्री; (कप्यू )। पाढिउ ) वि [ पाठियत् ] अध्यापक, पढ़ाने वालाः ( प्राक्त पाढिर / ६१)। पाढीण पुं [पाठीन ] मत्स्य-विशेष, मत्स्य की एक जाति; (गा४१४; विक ३२)। पाण सक [प्र+आनय्] जिलाना। वक्र- पाणअंतः : ( नाट--मालती ५ ) । ं पाण पुंस्ती दिं] श्वपच, चागडाल; (दे ६, ३८; उप पृ १५४; महा; पात्र; ठा ४, ४; वव १)। स्त्री—°णी; (सुख ६, १; महा )। 'उडी स्त्री [ 'कुटी ] चाएडाल की भोंपड़ी; (गा २२७)। °विलया स्त्री [°विनता] चागडाली; ( उप ७६८ टी )। "ाडंबर पुं [ "ाडम्बर ] यत्त-विशेष; ( वव ७ )। °ाहिवइ पुं [ °ाधिपति ] चागडाल-नायक; (महा)। पाण न पान । १ पीना, पीने की किया; (सुर ३, १०)। २ पीने की चीज, पानी ग्रादि; ( सुज २० टी; पडि; महा; त्राचा )। ३ पुं. गुरुछ-विरोष; " स्रगणाग्यकासमद्दगत्रग्या-डगसामसिंदुवारे यः ' (परण १)। दत्तान [ प्राप्त ] पीने का भोजन, प्याला; (दे)। "गगर न ["गगर]

मय-गृह; ( णाया १, २; महा ) । "ाहार पुं [ "ाहार] एकारान तप; ( संबोध ४८ )। पाण पुंन [ प्राण ] १ जीवन के ब्राधार-भून ये दरा पदार्थ; 📉 पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन श्रीर शरीर का वल, उच्छ्वास तथुरे निःश्वास; ( जी २६; पर्गण १; महा; ठा १; ६ ) । २ समय-परिमाण विशेष, उच्छ्वास-निःश्वास-परिमित काल; (इक;अणु)। ३ जन्तु, प्राणी, जीव; "पाणाणि चेवं विणिहंति मंदा " ( सूत्र १, ७, १६; ठा ६; ग्राचा; कप्प ) । ४ जीवित, जीवन; ( सुपा २६३; ४६३; कप्यू )। °इत्त वि [ °वत् ] प्राण वाला, प्राणी; (पि ६००)। °च्चय पुं [ °ात्यय ] प्राण-नाराः ( सुपा २६८; ६१६ ) । 'इचाय पुं [ °त्याग] मरण, मौत; ( सुर ४, १७० )। °जाइय वि [ °जातिक ] प्राणी, जीव, जन्तु; ( ग्राचा १, ६, १, १ )। °नाह पुं [ °नाथ ] प्राणनाथ, पति, स्त्रामी; ( रंभा )। °िपया स्त्री [ँप्रिया ] स्त्री, पत्नी; ( सुर १, १०८ )। °वह पुं [ °वध ] हिंसा; ( पग्ह १, १ ) । °वित्ति स्री [ °वृत्ति ] ः जीवन-निर्वाह; ( महा )। °सम पुं [ °सम ] पति, स्वामी; (पात्र )। °सुहुम न [ °सूङ्भ ] सूच्म जन्तुः ( कप्प ) नं °हिय वि [ °हृत् ] प्राण-नाशकः ( रंभा ) । °ाइंत वि िश्वत् ] प्राण वालाः प्राणीः (प्राप्त )। शहवाहया स्त्री ["ातिपातिकी] किया-विशेष, हिंसा से होने वाला कर्म-बन्ध; ( नव १७ )। शद्द्रशाय पुं शितिपात हिंसा; ( उवा )। भाउ पुंन [ भयुस् ] प्रन्थांश-विशेष, वारहवाँ पूर्व; (सम २४; २६ )। °ावाण, भवाणु पुंन [भवान ] उच्छ्वास श्रीर निःखास; (धर्मसं १०८; ६८)। **ायाम** पुं [ **ायाम** ] योगाह ग-निरोष---रेचक, कुम्भक और पूरक-नामक प्राणों को दमने का उपाय; ( गउड)। पाणंतकर वि [प्राणान्तकर] प्राण-नाशकः E98 ) 1 पाणंतिय वि प्राणान्तिक प्राण-नाश वालाः "पाणंतिया-वई पहु!" (सुपा ४४२)। पाणग पुंत [ पानक ] १ पेय-द्रव्य-विशेष; ( पंचभा १; र्धुज्ज २० टी; कप्प )। २ वि पान करने वाला (१) "गा पारामो जंततो त्रारामो" ( धर्म सं ८२; ७८ )। **पाणद्धि** स्त्री [ **दे** ] रथ्या, मुहल्ला; ( दे ६, ३६ )। पाणम त्रक प्र+अण् निःश्वास लेना, नीचे साँसना। पार्यामं ति; ( सम २; भग )। िपाणय न [पानक ] देखो पाण≕पानः; ( विसे २५७८ )।

पाणय पुं [ प्राणत ] स्वर्ग-विशेष, दशवाँ देव-लोक; ( सम ३७; भग; कप्प ) । २ विमानेन्द्रक, देव-विमान विशेष; (देवे-न्द्र १३४)। ३ प्राणत स्वर्गका इन्द्र; (ठा४,४)। 🖈 ४ प्राणत देनलोक में रहने वाला देव; ( ऋणु )। पाणहा स्त्री [उपानह्] जूता; ''पाणहात्रो य छतं च गालीयं वालवीयगां" (सूत्र १, ६, १८)। पाणाअअ पुं [ दे ] श्वपच, चागडाल; ( दे ६, ३८ ) । पाणाम पुं प्राण ] निःश्वास; (भग)। पाणामा स्त्री [प्राणामी ] दीन्ता-विशेष; (भग ३, १)। पाणाली स्ती [दे] दो हाथों का प्रहार; (दे ६, ४०)। पाणि वुं [ प्राणिन् ] जीव, ब्रात्मा, चेतन; ( ब्राचा; प्रासू १३६; १४४ )। पाणि पुं [पाणि ] इस्त, हाथ;:( कुमा; स्वप्न ५३; प्रास् ६०)। भाहण देखें। भगहण; (भनि)। भगह पुं िश्रह ] विवाह; ( सुपा ३७३; धर्मवि १२३ )। °ग्गहण न [ अहण ] विवाह, सादी; (विपा १, ६; स्वप्न ६३; भवि)। पाणिअ न [ पानीय ] पानी, जल; (हे १, १०१; प्राप्र; भगह १, ३; कुमा ) । धिरिया स्त्री [ धिरिका ] पनिहारी; "जियसतुस्स रंगणो पाणियव(१ घ )रियं सहावेइ" ( णाया १, १२—पत्र १७४ )। <sup>°</sup>हारो स्त्री [ <sup>°</sup>हारी ] पनिहारी; (दे६, १६; भिव )। देखो पाणीका। पाणिणि पुं [ पाणिनि ] एक प्रसिद्ध व्याकरण-कार ऋषिः (हे २, १४७)। पाणिणीअ वि [पाणिनीय ] पाणिनि-संवन्धी, पाणिनि काः (हे २, १४७ )। पाणी देखो पाण=(दे)। पाणी स्त्री [पानी] बल्ली-विशेष; "पाणी सामावल्ली गुंजावल्ली य वत्थाणी" ( पर्यण १---पत्न ३३ )। पाणीअ देखो पाणिअ; (हे १, १०१; प्रास् १०४)। °धरी स्त्री [ °धरी ] पनिहारी; ( खाया १, १ टी-पत ४३ ) । चाणु पुंन [ प्राण ] १ प्राण वायुः २ श्वासोच्छ्वासः ( कम्म ४, ४०; ग्रीप: कप्प ) । ३ समय-परिमाण-विरोप; "एगे ऊसासनीसासे एस पाणुति बुच्चइ । सत पाण्णि से थोवे" (तंदु ३२)। पात 👌 देखो पाय=पातः ( सूत्र १, ४, २; पगह २, ४— पाद् ∫ पत १४८)। °वंधण न [°वन्धन ] पात वाँधने

का वस्त्र-खाड, जैन मुनि का एक उपकरण; ( पगह २, ४ )।

पाद देखो पाय=पाद; ( विपा १, ३ )। °सम वि [°सम ] गेय-विशेष; ( ठा ७---पत ३९४ )। ीहंपय न [ ीष्ठवद ] दृष्टित्राद-नामक वारहर्वे जेन आगम-प्रनथ का एक प्रतिपाद्य त्रिषय; (सम १२८)। पादु° देखो पाउ=त्रादुस् । पादुरेसए; (पि ३४१) । पादुर-. कासि; ( सूत्र १, २, २, ७ ) । पादो देखा पाओ=प्रातस्; ( सुज्ज १, ६ )। पादोसिय वि [ प्रादोषिक ] प्रदोष-काल का, प्रदोष-संवन्धी; ( ग्रोघ ६४८ )। पादव देखो पायव; (गा ५३७ अ)। पाधन्न देखो पाहन्न; (धर्मसं ७८६)। पाधार सक [स्वा+गज्, पाद+धारय्] पधारना। " पाघारह नित्रगेहे " ( श्रा १६ )। पावद्ध वि [ प्रावद्ध ] विशेष वँधा हुया, पाशित; (निचू १६)। पाभाइय ) वि [ प्राभातिक ] प्रभात-संवन्धी; ( श्रोघमा पाभातिय / ३११; त्रतु ६; धर्मवि ४८ )। पाम सक [प्र+आप्] प्राप्त करना; गुजराती में 'पामवुं'। " कारावेद पडिमं जिखाय जित्ररोगदोसमोहायां। सो अन्नभवे पामइ भवमलगां धम्मवररयणां ॥" (रयण१२)। कर्म-पामिज्ञइ; (सम्मत्त १४२)। पामण्ण न [ प्रामाण्य ] प्रमाणता, प्रमाणपन; ( धर्मसं ७५)। पामद्दा स्त्री [ दे ] दानों पैर से धान्य-मर्रन; ( दे ६, ४० )। पामन्न देखे। पामण्णः, ( विसं १४६६ः चेदय १२४ )। पामर वुं [पामर ] ऋषीवल, कर्पक, खेती का काम करने वाला गृहस्थ; "पामरगहवइंसेत्राणकासया दोणया हिलित्रा" (पात्र; वजा १३४; गउड; दे ६, ४१; सुर १६, ४३)। २ हलकी जाति का मनुज्य; (कप्पू; गा २३८) । ३ मुर्ख, वेवकूफ, अज्ञानी; (गा १६४), "को नाम पामरं मुतु वचइ दुइमक इमे " ( श्रा १२ )। पामा स्त्री [पामा ] राग-विशेष, खुजली, खाज; (सुपा २२७ )। पामाङ पुं [ पद्माट ] पमाड, पमार, पनाड, चक्रवड, रून-विशेष; (पात्र)। पामिच्च न [दे अपिमत्य ] १ घार लेना, वापिस देने का वादा कर ग्रहण करना; २ वि. जो धार लिया जाय वह; ( पिंड' ६२; ३१६; श्राचा; ठा ३, ४; ६; श्रीप; फाह २, ५; पत्र १२४; पंचा १३, ४; सुपा ६४३ )। पामुक वि [ प्रमुक्त ] परित्यक्तः; ( पात्रः; स ६४७ ) ।

पामूल न [ पादमूल ] पैर का मूल भाग, पाँव का अप्र भाग; ( पडम ३, ६; सुर ८, १६६; पिंड ३२८ ) । देखो पाय--मूल=पादमूल। पामोक्ख देखो पमुह=प्रमुख; ( साया १, ४; ५; महा )। पामोक्ख पुं.[ प्रमोक्ष ] मुक्ति, छुटकारा; ( उप ६४८ टी )। पाय पुं [दें] १ रथ-चक्र, रथ का पहिया; (दे ६, ३७).। २ फणी, साँप; (षड्)। पाय पुं [पाक] १ पचन-क्रिया; २ रसोई; (प्राक्त १६; उप ७२८ टी )। पाय देखो पाव; ( चंड )। पाय पुं [ पात ] १ पतनः ( पंचा २, २४; से १, १६ )। २ संबन्ध; " पुर्खो पुर्खो तरलदिष्टिपाएहिं " ( सुर ३, १३८)। पाय पुं [ पाय ] पान, पीने की किया; ( श्रा २३ )। पाय पुं [पाद] १ गमन, गति; (श्रा २३)। २ पैर, चरण, पाँव; "चलणा कमा य पाया" (पात्र; णाया १, १) | ३ पद्य का चौथा हिस्सा; (हे ३, १३४; पिंग) | ४ किरग, " ग्रंसू रस्ती पाया" ( पात्रं; श्रजि २८ )। सात, पर्वत का कटक; (पात्र )। ६ एकाशन तप; (संवोध १८)। ७ छः अंगुलों का एक नाप; (इक)। °कंच-णिया स्त्री शिकाञ्चनिका विर प्रचालन का एक सुवर्षा-पात: (राज)। "कंवल पुन "कम्बल ] पैर पोंछने का वस्न-खगड; ( उत्त ९७, ७ ) । हु, इकुड पुं [ कुक्कुट ] कुक्कुट-विरोष; ( गाया १, १७ टी---पत २३०)। °घाय पुं [ °घात ] 'चरण-प्रहार; ( पिंग ) । "वार पुं [ °चार ] पैर से गमनः ( गाया १, १ )। °चारि वि [ °चारिन् ] ंपैर से यातायात करने वाला, पाद-विहारी; (पडम ६१, १६)। **°जाल, °जालग न [ °जाल, °क ]** पैर का ब्राभुषण-विशेष; ( ग्रीप; ग्रजि ३१; पगह २, ४ )। °त्ताण न [ °त्राण ] ज्**ता, पगर**खी; ( दे १, ३३ ) । **ंपलंच** पुं [ ं**प्रलम्ब** ] पैर तक लंटकने वाला एक आभूषणा; ( णाया १, १-पत ४३)। 'पीड देखो "चीड; (ग्या १, १; मृहा)। °पुंछण न [°प्रोञ्छन] रजाहरण, जैन साधु का एक उपकरण; ( ग्राचा; ग्राघ १११; ७०६; भग; उवा )। ° ध्पडण न [ °पतन ] पैर में गिरना, प्रणाम-विशेष; ( पडम ६३, १८)। भूल न [भूल] १ देखो पामूलः (कस)। २ मनुष्यों की एक साधारण जाति, नर्नकों की एक जाति; "समागयाई पायमूलाई", " पुलुइउजमायो। पायमुलहिं पता रहसमीवे ", " पगाचियाइं

पायमूलाइं ", " सद्दावियाइं पायमूलाइं ", " पगाच्चंतिहं पायमूलेहिं " ( स ७२१; ७२२; ७३४ )। **ँलेहणिआ** स्त्री [ ° लेखनिका ] पैर पोंछने का जैन साधु का एक काष्ठ-मय उपकरगा; ( त्रोघ ३६ ) । °वंदय वि [ <sup>°</sup>वन्द्क\ु] पैर पर गिर कर प्रगाम करने वाला; (गाया १, १३ 🕦 <sup>°</sup>वडण नै [ °पतन ] पेर में गिरना; प्रणाम-विशेष; ( हे १, २७०; कुमा; सुर २, १०६ )। विडिया स्त्री [ वृत्ति ] पाद-पतन, पैर क्ना, प्रणाम-विशेष; "पायविडियाए खेमकुसलं पुच्छंति " ( गाया १, २; सुपा २४ ) । **ँविहार** पुं [ °विहार ] पैर से गति; (भग)। °वीढ न [ °पीठ ] पैर रखने का आसन; (हे १, २७०; कुमा; सुपा ६८)। °सीसग न [ °शीर्षक ] पैर के ऊपर का भाग; ( राय )। **ाउलअ न [ँ।मुलक ]** छन्द-विशेष; ( पिंग )। 🦯 🦈 **पाय** देखो पत्त≔पातः; ( ग्राचाः; ग्रौपः; ग्रोघभा ३६; १७४) । °केसरिआ स्री [°केसरिका] जैन साधुत्रों का एक उपकरण, पाल-प्रमार्जन का कपड़ा; ( ब्रोघ ६६८; विसे २४४२ टी )। **ंटुवण, ंटवण न** [ंस्थापन] जैन मुनिय्रों का एक · उपकरणा, पात रखने का वस्त्र-खगड; ('विसे २५५२ टी; अर्हेंच ६६८)। ेणिज्जोग, 'निज्जोग पुं [ 'नियोंग] जैन साधु का यह उपकरगा-समूह;—पोल, पालवन्ध, पालस्थापन, पाल-केशरिका, पटल, रजस्रागा श्रीर गुच्छक; (पिंड २६; बृह ३; विसं २४४२ टी)। "पडिमा स्त्री ["प्रतिमाः ] पात-संबन्धी ग्रभिप्रह—प्रतिज्ञा-निशेष; ( ठा ४, ३ )। देखो **पाद्**≕पात । पाय ( अप ) देखो पत्त=प्राप्तः ( पिग )। पाय' त्र [ प्रायस् ] प्रायः बहुत कर के; ''पायन्वागां वर्णेइ ति " (पिंड ४४३ )। °पाय पुं.व. [ °पाद ] पूज्य; '' संथुत्रा झिजझसंतिवायया" ( श्रजि ३४ )। पायए देखो **पा**=पा । पायं देखो पाय°; (स ७६१; सुपा २८; ४६६; श्रावक ७३)। पार्यं ग्र [प्रातस् ] प्रभातः (स्त्र. १, ७, १४ )। 🛛 🥎 पायंगुह पुं [ पादाङ्ग्रप्ट ] पैर का अंगूठा; ( गाया १, ८)। पायंदुय पुं [ पादान्दुक ] पैर वाँधने का काष्ट्रमय उपकरण; (विपा १, ६--पत्र ६६)। पायक देखो घाइकः; ( सम्मत १७६ )। पायविष्वण्ण न [प्रादक्षिण्य] प्रदक्तिगाः, (पुरम ३२, ६२)। पायग न [पातक.]पापः (श्रावक २४८)।

करने वाला कर्म; "पारंचित्रो नाम पायच्छितो संबुत्तो" (संम्मंत १४४; उवा; श्रोप; नव २६ )। प्रायड देखो पागड=प्र + कट्यू । पायडइ; (भवि) । वक्र-पायडंतः ( सुपा २४६ )। क्वक्र—पायडिज्जंतः ( गा ६८४ )। हेक--पायडिउं; ( कुप्र १ )। पायड न [दे] यंगण, याँगन; (दे ६, ४०)। पायड देखो पागड=प्रकट; (हे १, ४४; प्राप्र; खोघ ७३; जी २२; प्रासु ६४)। पायड देखां पागड=प्राकृत; " अहंपि दाव दिअसे णअरं परि-व्मिम्य यलद्भोत्रा पायडगणिया विय रति पस्सदो सष्दुं यायच्छामि " ( यवि २६ )। पायड वि [ प्रावृत ] ब्राच्छादित; ( विसे २५७६ टी )। पायडिअ वि [ प्रकटित ] व्यक्त किया हुआ; ( क्रप्र ४; से १, ४३; गा १६६; २६०; गडड; स ४६८ ) । पायडिल्ल वि [ प्रकट ] खुला; ( वज्जा १०८ )। पायण न [ पायन ] पिलाना, पान कराना; ( गाया १, १) । **व्हियत्त न [ पादात ]** पदाति-समृह, प्यादों का लश्कर; ( उत्त १८, २; ग्रोप; कप्प )। °ाणिय न [ °ानीक ] पदाति-सैन्यः (पि ८०)। पायप्यहण पुं ि हे ] कुक्कुट, मुर्गा; ( द ६, ४१ )। 🗸 पायय न [ पातक ] पाप; ( अच्च ४३ )। पायय देखां पाय=पाप; (पात्र )। पायय देखां पागड; (हे १, ६७)। पायय देखे। पायवः ( सं ६,.७ )। पायय देलां पावय=पावकः ( श्रभ १२४ )। पायय देखा ाय=पादः ( कप्प )। पायरास हुं [ प्रातराश ] प्रातःकाल का भोजन, जल-पान, जलखराः श्राचाः गाया १, ८)। पायल न ि दे ी चन्, श्राँख; ( दे ६, ३८ )। 🗸 पायच पुं [ पाद्प ] बृज्ञ, पेड़; ( पात्र )। पायव्य देखा पा=पा । पायस पुन [ पायस] दूध का मिप्टान्न, खीर; "पायसो खीरी" ( पात्रः, मुपा ४३८ )। पायसो त्र [ प्रायशस् ] प्रायः, बहुत करः, ( उप ४४६; पंचा ३, २७ )। पायार पुं [ प्राकार ] किला, कोट, हुर्ग; ( प्रायः, हे १, २६८; कुमा ) ।

पायाल न [ पाताल ] रसा-तल, त्रधो भुवन; (हे १, १८०; पात्र )। <sup>°</sup>कळशा पुं [ °कलशा ] समुद्र के मध्य में स्थित कलशाकार वस्तु; ( अणु )। 'पुर न [ 'पुर ] नगर-विरोध: (पडम ४४, ३६)। "मंदिर न ["मन्दिर] पाताल-स्थित गृह; ( महा )। 'हर न [ 'गृह ] वही अर्थ; (नहां)। **पायाळंकारपुर न [ पाताळळङ्कापुर ]** पाताल-लंका, रायण की राजधानी; "पायालंकारपुरं सिग्धं पता भडिव्यगा" (पउम ६, २०१)। पायावच्च न [ प्राजापत्य ] ब्रहोरालं का चौदहवाँ मुहूर्त; (सम ११)। पायाविय वि [ पायित ] पिलाया हुयाः ( पडम ११, ४१)। पायाहिण न [ प्रादक्षिण्य ] १ वेष्टनः ( पन ६१ )। २ दिन्य की योर; "पायाहिलेल तिहि पंतियाहिं भाएह लिद्ध-पए " ( सिरि १६६ )। पायाहिणा देखां पयाहिणा; "पायाहिणं करितो " ( उत्त ६, ५६; सुख ६, ५६ )। पार अक [ शक् ] सकना, करने में समर्थ होना । पारइ, पारइ; पार सक [ पारय ] पार पहुँचना, पूर्ण करना । पारेइ; :( हे ४, ८६; पार्थ)। हेक्र- पारित्तए; (भग १२, १)। पार पुंत [पार ] १ तट, किनारा; ( श्राचा )। २ पर्ला किनारा; "परतीरं पारं " (पाथ ), " किह म्ह होही भव-जलहिपारं " (. निसा ४ .) । ३ परलोक, श्रामामी जन्म; ४ मनुष्य-लोक-भिन्न नरक ग्रादिः (सुत्र १, ६, २८)। १ मोच, मुक्ति, निर्वाण; "पारं पुणणुत्तरं बुहा विति " ( वृह ४ )। 'ग वि [ 'ग ] पार जाने वाला; (श्रौप, सुपा २५४)। ंगय वि विगत ] १ पार-प्राप्तः (भगः श्रीप )। २ पुं. जिन-देव, भगवान् अर्हन् ; ( उप १३२ टी )। भामि वि [ °गामिन् ] पार पहुँ चने वाला; ( ब्राचा; कंप्प; ब्रोपं )। °पाणगं न [ °पानक ] पेय द्रव्य-विशेषः ( स्रोया १, १७)। °विउ वि [ °विद् ] पारं को जानने वाला; ( सूत्र २, १, ६० )। "भोय वि [ "भोग ] पार-प्रापकः ( कप्प )। पार देखो पायार; (हे १, २६८; कुमा )। पारंक न [दे] मदिरा नापने का पालः (दे ६,४१)। पारंगम वि [ पारगम ] १ पारं जाने वाला; २ पार-गमन; (ग्राचा)। पारंगय वि [ पारंगत ] पार-प्राप्तः ( कुप्र २१ )।

पारंचि व [ पाराञ्च ] सर्वोत्कृष्ट—दशम—प्रायश्चित करने वाला; "पोरंचीण दोगहवि " (वृह ४)। पारंचिय न [ पाराञ्चिक ] १ सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित, तप-विशेष से अतिचारों की पार-प्राप्ति; (ठा ३, ४—पत १६२; अीप)। २ वि. सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित करने वाला; ( ठा ३, ४ ) ! पारंचिय [ पाराश्चित ] ऊप्र देखो; ( कस; बृह ४ )। पारंपज्ज न [ पारम्पर्य ] परम्पराः ( रंभा ११ )। पारंपर वुं [दे ] राज्ञस; (दे ६, ४४).। पारंपर ) न [ प्रारम्पर्य ] परम्परा; ( पडम २१, ८०; पारंपरिय | त्रारा १६; धर्मसं १११८; १३१७ ), " ब्राय-रियपारंपर्ये (१ रिए) ण आगर्य " ( सूत्रनि १२७—पृष्ठ ४८७ )। पारंपरिय वि [ पारम्परिक ] परंपरा से चला आता; ( उप ७़र⊏ टी )। पारंभ सक [प्रा + रस् ] १ श्रारम्भ करना, शुरू करना। २ हिंसा करना, मारना। ३ पीड़ा करना। पारंभेमि; ( कुप्र ७० )। कत्रक्र—" तग्हाए **पारज्ञमाणा** " ( श्रोप )। पारंभ पुं [प्रारम्भ ] शुरू, उपक्रम; ( विसे १०२०; पव 9E& ) 1 पारंभिय वि [ प्रारव्ध. ] श्रारव्ध, उपकान्तः ( धर्मवि १४४; सुर २, ७७; १२, १६६; सुपा ६६ )। पारकेर ) वि [ परकीय ] पर का, अन्यदीय; (है: १, ४४; पारक । २, १४८; कुमा )। पारज्ममाण देखो.पारंभ=प्रा+रभ्ा पारण ् न [ पारण, 'क ] त्रत के दूसरे दिन का मोजन, पारणग / तप की समािश के अनन्तर का भोजन; (सण; उवा; पारणय ) महा )। पार्णा स्रो [ पार्णा ] अप्तर देखो । °इत वि [ °वत् ] पारण वाला; (पंचा १२, ३४)। पारतंत न [ पारतन्त्रय] परतन्त्रता, पराधीनता; (उप २५३; .पंचा ६, ४१; ११, ७.)। . . . ् .. -पारत श्र [परत्र ] परलोक में, श्रागामी जन्म में; "पारत विइज्ज्ञां धम्मो " (पडम ४, १६३)। पारत्त वि [ पारत्र, पारत्रिक ] पारलौकिक, आगामी जन्म से संबन्ध रखने वाला; "इतो पारत्तिहयं ता कीरड देव ! वंक-चूलिस्स " ( धर्मनि ६०; ग्रोघ ६२; स २४६ )। पारत्ति स्रो [ दे ] कुसुम-विशेष; ( गडड; कुमा )। 🗸 पारत्तिय वि [ पारत्रिक ] देखो पारत्त=पारतः; (स ७०७)।

पारदारिय वि [पारदारिक ] परस्त्री-लम्पट; ( गाया १, १८—पल २३६ ) । पारद्ध वि प्रारव्ध ] १ जिसका प्रारम्भ किया गया हो वह; " पारद्धा यं विवाहनिमितं सयला सामग्गी " ( महा ) 🥍 २ जो प्रारम्भ करने लगा हो वह; " तत्रो त्रवरगहसमए पारद्वो निच्चडं " ( महा )। पारद्ध न [दे] पूर्व-कृत कर्म का परिणाम, प्रार्व्यः २ वि. ब्राखेटक, शिकारी; ३ पीड़ित; ( दे ६, ७७ )। पारद्धि स्त्री [ पापर्द्धि ] शिकार, मृगया; ( हे १, २३४; कुमा; उप पृ २६७; सुपा २१६ )। पारद्धिअ वि [पापर्द्धिक ] शिकारी, शिकार करने वाला; गुजराती में 'पारधी'; "मयणमहापारद्वियनिसायवाणावलीविद्धा" ( सुपा ७१; मोह ७६ ) । पारमिया स्त्री [पारमिता ] वौद्ध-शास्त्र-परिभाषित प्राणा-तिपात-विरमणादि शिचा-त्रत, त्रहिंसा त्रादि त्रत; (धर्मसं ६८८ )। पारम्म न [पारम्य ] परमता, उत्कृष्टता; ( अउमा ११४ )। पारय पुं [ पारद ] धातु-विशेष, पारा, रस-धातु । °महण 👮 [ "मर्दन ] आयुर्वेद-विहित रीति से पारा का मारण, रसायण-विशेष; "ग्रंग-किष्णयाहेउं च सेवंति पारयमइणं" ( स २८ ) । २ वि. पार-प्रापकः ( श्रु १०६ ) । पारय न [दे ] सुरा-भागड, दारू रखने का पाल; /(दे ६, ३८) | पारय देखो पार-ग; (कप्प; भग; ग्रंत ) । पारय पुं [ प्राचारक ] १ पट, वस्न; २ वि. ग्राच्छादक; ( हे १, २७१; कुमा )। पारलोइअ वि [पारलोकिक ] परलोक-संवन्धी, त्रागामी जन्म से संवन्ध रखने वाला; (पगह १, ३; ४; सुत्र २, ७, '२३; कुप्र ३८१; सुपा ४६१ )। पारचस्स न [ पारचश्य ] परवशता, पराधीनता; ( रयण 59)1 पारस पुं [पारस ] १ अनार्य देश-विशेष, फारस देश, ईरान; ( इक) । २ मणि-विशेष, जिसके स्पर्श से लोहा सुवर्ण हो जाता है; ( संबोध ४३)। ३ पारस देश में रहने वाली मनुब्य-जाति; ( पग्ह १, १ )। °उल न [ °कुल ] । ईरान देश; "भरिऊण भंडस्स वहणाइ पत्तो पारसउलं", "इग्रो य सो त्रयलो पारसउत्ते विडविय वहुयं दन्वं" (महा )। २ वि पारस देश का, ईरान का निवासी; " मागह्यपारसडला

कालिंगा सीहला य तहा " ( पउम ६६, ४४ )। "ऋल न [ क्लुल ] ईरान का किनारा, ईरान देशकी सीमा; (ग्रावम)। पारसिय वि [पारसिक] फारस देश का; "सहसा पारसिय-्रं<mark>ष</mark>्ठेत्रो समागञ्रो रायपयमूले", "पारसियकीरमिहुणं " ( सुपा (3E0; 3E0) 1 पारसी हो [पारसी ] १ पारस देश की हो; ( ग्रौप; णाया १, १---पल ३७; इक )। २ लिपि-विशेष, फारसी लिपि; (विसे ४६४ टी )।

पारसीअ वि [ पारसीक] फारस देश का निवासी; (गंउंड)। पाराई सी [दे] लोह-कुशी-विशेष, लोहे की दंडाकार छोटी

वस्तु; "चडवेलावज्भपटपाराइं( ? ई )छित्रकसलयवरत्तनेत्तप्पेहां-रसयतालियंगमंगा" (पगह २, ३)।

पाराय देखो पारावय: ( प्राप्त )।

पारायण न [ पारायण ] १ पार-प्राप्तिः; ( विसे १६१ )। २ पुराग-पाठ-विरोप: "त्रघीड" (१ य )समत्तपरायणो सांखा-

पारत्रो जात्रो" ( सुख २, १३ )।

पारावय देखा पारेवय; (पात्र; प्राप्त; गा ६४; कप्प ४६ टि)। पारावर पुं [ दे ] गवाच, वातायन; ( दे ६, ४३ )। 🗸

र्णोराचार वं [पारावार] समुद्र, सागर; (पात्र; कुप्र ३७०)। पाराविञ वि [ पारित ] जिसको पारण कराया गया हो

वहः (कुप्र २१२)।

पारासर पुं [ पाराशर ] १ ऋपि-विशेषः ( सुत्र १, ३, ४, ३)। २ न गोल-विरोष, जो विराष्ट्र गोलं की एक

शाखा है; ३ वि. उस गोल में उत्पन्न; (ठा ७-पत ३६०)। ४ पुं. भिज्ञ, १ कर्म-त्यागी संन्यासी; "श्रंतिवि पारासरा

ग्रत्थि" ( सुख २, ३१ )।

पारिओसिय वि [ पारितोपिक ] तुष्टि-जनक दान, प्रसन्नता-सूचक दान, पुरस्कार; (सम्मत १२२; स १६३; सुर १६, १८२: विचार १७१)।

पारिच्छा देखो परिच्छा; "वयपरिगामे चिंता गिहं समप्पेमि तासि पारिच्छा" ( उप १७३; उप पृ २७४ )।

्रमारिच्छेज्ज देखो **परिच्छेज्ज**; (गाया १, ५—पत १३२)। पारिजाय देखो पारिय=पारिजात; ( कुमा )।

पारिद्वाचिणया स्त्री [पारिष्ठापनिकी] समिति-विशेष,

मल ब्रादि के उत्सर्ग में सम्यक् प्रवृत्ति; (सम १०; ब्रोप;

कष्प )।

पारिडि स्नी [ प्रावृति ] प्रावरण, वस्न, कपड़ा; " विक्रिणड् माह्मासम्मि पामरो पारिडिं वइल्लेख" ( गा २३८ )।

पारिणामिअ देखो परिणामिअ= पारिणामिक; ( अणु: कम्म ४, ६६ )।

पारिणामिआ) देखो परिणामिआ; ( त्राव १; गाया १ पारिणामिगी / १—पतं ११)।

पारितावणियां स्त्री [पारितापनिकी] दूसरे को परिताप-दुःख - उपजाने से होने वाला कर्म-वन्धः ( सम १०)।

पारितावणी स्त्री [ पारितापनी ] उपर देखोः ( नव १७ )। पारितोसिअ देखो पारिओसिय: ( नाट: सुपा २७: प्रामा)। पारित्त देखो पारत्त=परतः "पारित विद्वामो धम्मो "

('तंदु ४६ )। पारिष्यव पुं [पारिष्छव] पिन्न-विशेषः (पण्ह १, १--पत ८)।

पारिभद्द पुं [पारिभद्र] वृत्त-विशेष, फरहद का पेड: (कप्प) । पारिय वि [ पारित ] पूर्ण किया हुआ; ( रयण १६ )।

पारिय पुं [ पारिजात ] १ देव-वृत्त विशेष, कल्प-तरु विशेष: र फरहद का पेड़, "कप्पूरपारियाण य अहिअयरो मालईगंघो"

(कुमा ४, १३)। ३ न पुष्प-विशेष, फरहद का फूल जो रक्त वर्ण का और अलन्त शोभायमान होता है; " मुहिए य

विडप्पइ पारियच्छि सुंडीरहं खंडइ वसइ लच्छि " ( भवि )।

पारियत्त पुं [पारियात्र ] देश-विशेषः "परिकामतो पत्तो पारियत्तविसयं " ( कुप्र ३६६ )।

पारियाय देखो पारिय=पारिजात; ( सुपा ७६; से ६, ४८; महा; स ७५६ )।

पारियावणिया देखो पारितावणिया; (ठा २, १---पत 38.) 1

पारियावणिया देखो परियावणियाः ( स ४४१ )।

पारियासिय वि [ परिवासित ] वासी रखा हुन्ना; (कसं)। पारिब्वज्जं न [ पारिव्राज्यं ] संन्यासिपन, संन्यासः ( पडम

**57, 28) |** पारिव्वाई स्त्री [पारिवाजी, परिवाजिका ] संन्यासिनी;

(उप पृ २७६)। पारिक्वाय वि [ पारिवाज ] संन्यासि-संबन्धी; ('राज )।

पारिसज्ज वि [ पारिषद्य ] सभ्य, सभासदः ( धर्मवि ६ )। पारिसाङ्गणिया हो | पारिशाटनिकी | परिशाटन-परि-

त्याग-से होने वाला कर्म-वन्ध; ( आव ४ )।

पारिहच्छी स्त्री [दे] माला; (दे ६, ४२)। पारिहर्द्दी स्त्री [दे] १ प्रतिहारी; २ आकृष्टि, आकर्षण;

३ चिर-प्रसूता महिषी, वहुत देर से व्यायी हुई भेंस; ( दे ६, ७२ ) ।

```
पारिहत्थिय वि [ पारिहस्तिक ] स्वभावः से निपुणः ( ठाः
    ६-पत ४५१)।
   पारिहारिय वि [ पारिहारिक ] तपस्वी विशेष, परिहार-
    नामक बात करने वाला; (कस )।
   पास्ति अय न [ पास्हि।सक ] कुल-विशेष, जैन मुनिय्रों कें
     एक कुल का नामः (कप्प)।
   पारी स्त्री [दे ] दोहन-भागड, जिस में दोहन किया जाता है
    वह पाल-विशेष; ( दे ६, ३७; गउड ४७७ )।
   पारीण वि [ पारीण ] पार-प्राप्तः " धीवरसत्थाण पारीणो "
    ( धर्मवि १३; सिरि ४८६; सम्मत ७१ )।
  पारुअम्म पुं [ दे ] विश्राम; ( दे ६, ४४ )।
   पारुअरुल पुं [ दे ] पृथुक, चिउड़ा; ( दे ६, ४४ )।
   पारुसिय देखी फारुसिय; ( ब्राचा १, ६, ४, १ टि )।
्र पारुहरू वि [दे] मालीकृत, श्रेणी रूप से स्थापित; "पाली-
    वंधं च पारुहल्लोम्मिं " ( दे ६, ४४ )।
   पारेवई स्त्री [ पारापती ] कवूतरी, कवूतर की मादा; ( विपा
     9, 3)1
   पारेवय पुं [पारापत ] १ पित्त-विशेष, कवृतर; (हे १,
     ८०; कुमा; सुपा ३२८ )।
                              २ वृत्त-विशेषः
                                             ३ न. फल-
    विरोष; (पगण १७)।
   पारोक्ख वि [पारोक्ष] परोच्च-विषयक, परोच्च-संवन्धी;
     (धर्मसं ५०२)।
   पारोह देखो परोह; (हे १, ४४; गा ५७५; गंडड )।
   पारोहि वि [ प्ररोहिन ] प्ररोह वाला, श्रंकर वाला; (गडड)।
   पाल सक [पालय्] पालन करना, रच्नण करना। पालेइ;
    (भग; महा)। वक्च-पालयंत, पालंत, पालिंत, पाले-
     माण; ( सुर २, ७१; सं ४६; महा; श्रीप: कृप्प )। संकृ---
     पालइत्ता, पालित्ता, पालेऊण; (कप्पः महा ), पालेवि
     ( अप ); ( हे ४, ४४१ ) । कृ—पालियव्व, पालेयव्व:
     ( चुपा ४३४; ३७६; महा )।
    पाट देखी पार=पारम्। संक -पालइता ; (कप)।
    पाल पुं [दे] १ कलवार, शराव वेंचने वाला; २ वि जीर्ण,
     फटा-हटा; (दे ६, ७४)।
    पाल पुंत [ पाल ] आभूषण-विशेष; " मुरविं वा पालं वा
     तिसरयं वा कडिमुत्तगं वा " ( श्रीप ) । २ वि पालक, पालन-
     कर्ता; " जो सयलसिंधुसायरहो पालु " ( भवि )। स्त्री-
      °ला; ( वव ४ )।
```

```
पालंक न [ पालङ्क्य ] तरकारी-विशेष, पालक का साक;
 (. ] ( . ] ( . ] ( . ]
पालंगा स्ती [ पालङ् क्या ] ऊपर देखो; ( उना ) ।
पालंत देखो पाल=पालय् ।
पालंब वुं पालम्ब । १ अवलम्बन, सहारा; "पावइ तंड-
 विडविपालंवं" ( सुपा ६३४ )। २ गले का बाम्युगा-विशेष;
 ( श्रीप; कप्प )। ३ दीर्घ, लम्बा; ( श्रीप; राय )। ४
 पुंच ध्वजा के नीचे लटकता वसाञ्चल; " ग्राऊलं पालंव "
 (पात्र)।
पालका स्त्री [ पालक्या ] देखो पालंगा; " वत्थुलपोरग-
 मजारपोइवल्ली य पालक्का " ( पगण १---पत ३४ ) ।
पालग देखो पालय; (कप्प; श्रीप; विसे र⊏१६; संति १;
 सुर ११, १०८ )।
पालण न [पालन ] १ रक्तणः (महाः प्रासू ३)। २ वि
 रच्चण-कर्ता; "धम्मस्स पालणी चेव" (संवोध १६; सं ६७)।
पालदुह पुं िदें वृत्त-विशेष; ( उप १०३१ टी ) ।
पालप्प पुं दि । १ प्रतिसार; २. वि. विप्तुत; (दि ६,
  ण्ह ) I
पालय वि पालक ] १ रचक, रचण-कर्ता; ( सुपा २०६;
  सार्घ १०)। २ पुं सौधर्मेन्द्र का एक ब्राभियौगिक देव;
  (ठा ८)। ३ श्रीकृञ्ण का एक पुल; (पत्र २)। ४ ०
  भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन श्रिभिषिक्त अवंती (उज्जैन)
  का एक राजा; (विचार ४६२)। १ देव-विमान विशेष;
  (सम २)। : ...:
 पालास पुं [ पालाश ] पताश-संवन्धी; २ न. पताश दृदा
  का फल, किंशुक-फल; (गउड)।
 पालि स्त्री [पालि ] १ तालाव त्रादि का वन्ध; ( सुर १३,
  ३२; श्रंत १२; महा )। २ प्रान्त भाग; (गा ६४६)।
  देखो पाली=पाली।
 पालि स्त्री [दै] १ धान्य मापने का नापुः / २ पल्योपम,
  समय का सुदीर्घ परिमाण-विशेष; ( उत्त १८, २८; सुख १८)
  २८)।
 पालिआ स्त्री दि ] खड्ग-मुष्टि, तलबार की/मूठः ( पात्र )।
 पालिआ देखो पाली=पाली: "उज्जाणपालियाहिं कविउत्तीहिं
  व वहुरसङ्ढाहिं " ( धर्मवि १३ )।
 पालित पुं [पादलिप्त] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; (पिंड
  ४६८: कुप्र १७८ )।
```

```
पालित्ताण न [पादिलिप्तीय ] सौराब्ट्रं देश का एक प्राचीन
   नगर, जो आजकल भी 'पालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है; (कुप्र
   १ ( ३७१
 प्रांळित्तिअ सी [दे] १ राजधानी; २ मूल-नीवी; ३ भगडार,
  'निधि; ४ भंगी, प्रकार; (कप्पू)।
 पालिय वि [ पालित ] रिच्चतः ( ठा १०; महा )।
 पाली स्त्री [ पाली ] पंक्ति, श्रेणि; (गउड) । देखो पालि ।
 पाली स्वी [दे] दिशा; (दे ६, ३७)।
 पालीवंध पुं [ दे ] तालाव, सरोवर; ( दे ६, ४४ ) ।
 पालीहम्म न [दे] वृति, वाड; (दे ६, ४५)।
 पालेच पुं [पादलेप ] पैर में किया हुआ लेप; (पिंड ५०३)।
 पाच सक [ प्र+आप् ] प्राप्त करना । पावइ; ( हे ४, २३६)।
  भवि—पाविहिसिः; (पि ५३१)। कर्म-पाविज्ञहः; (उवं)।
  वक्ट-पावंत, पावत; (पिंग; पडम १४, ३७)।
  कवकु—पावियंत, पावेज्जमाण; (पगह १, १; श्रंत २०)।
   संक्र-पाविज्ञण; (पि ४५६)। हेक-पत्तं, पावेजं;
  ( हास्य ११६; महा )। कृ—पाचणिज्ज, पानिअञ्जः
  ∰सर ६, १४२; स ६८६ )।
 पाच देखां पवचाल=प्लावय । पावेइ; (हे ४, ४१)।
 पाच पुन पाप । श्रशुभ कर्म-पुद्गल, कुकर्म; ( श्राचा;
                         "जम्मंतरकए पावे पाणी <u>मुह</u>-
  कुमा; ठा १; प्रासु २५ ),
  त्तेण निद्हे" ( गच्छ १, ६ )। २ पापी, अधर्मी, कुकर्मी;
   (पग्ह १, १; कुमा ७, ६)। °कस्म न [°कर्मन्]
  त्रशुभ कर्म; (त्राचा)। °कम्मि वि [°कर्मिन्]
  कुकर्म करने वाला; (ठा०)। °दंड पुं [°द्ण्डः]
  नरकावास-विशोप; (देवेन्द्र २६)। °पगइ स्त्री [ °प्रकृति ]
   त्रशुभ कर्म-प्रकृति; (राज)। °यारि वि [ °कारिन् ]
   दुशचारी; (पटम ६३, ४३; महा)। °समण पुं
   [ 'श्रमण ] हुष्ट साधुः (उत्त १७, ३; ४)। ेसुप्तिण पुंन
  [ 'स्वप्न ] दुष्ट स्वप्न; ( कृष्प )। 'सुय न ['श्रुत ] दुष्ट
्रशास्त्र; ( ठा ६ )।
  पाच पुं [ दे ] सर्प, साँप; (दे ६,३८)।
  पाव ( अप) देखां पत्त=प्राप्तः ( पिंग )।
  पाचंस वि [ पापीयस् ] पापी, कुकर्मी; ( ठा ४, ४--- पत
   २६१)।
  पाचक्खालय न [ दै. पाप्सालक ] देखो पाउक्खालय;
   (स ७४१)।
```

```
पावग वि [ पावक ] १ पंवित करने वाला; ('राज )।
 पुं ग्रमि, वहन; ( सुपा १४२ )।
पावन वि [ प्रापक ] पहुँ चाने वालां; ( सुपा ५०० )।
पावग देखो पाव=पाप; ( ग्राचा; धर्मसं ५४३ )।
पावज्जा ( अप ) देखो पव्यज्जा ; ( भवि )।
पाचडण देखो पाय-चडण=शद-पतनः ( प्राप्तः कुमा )।
पावड्डि देखो पारद्धिः ( सिरि १३०५: १११० )।
पाचण वि पाचन विवि करने वालाः ( अच्च ४७; सम
  १५०)।
पावण न [प्ठावन] १ पानी का प्रवाह; २ सराबोर
 करना; (पिंड २४)।
पावण न [ प्रापण ] १ प्राप्ति, लामः; ( सुर ४, १९९;
 उपपं ७ )। २ योग की एक सिद्धि; 'पावणसत्तीए छिन्रइ
 मेहसिरमंगुलीए मुणी" ( कुप्र २०० )।
पाचद्धि देखो पारिद्धः ( धर्मवि १४८ )।
पावय देखो पाच=पाप: ( प्रासू ७१ )।
पावयावि [प्रावृत] याच्छादित, ढका हुया; (सुय २, ७, ३)।
पार्चय पुंत [ दे ] वाद्य-विशेष, गुजराती में पानो '; ( पडम
  ५७, २३ )।
पावय देखो पावग=पावक; ( उप ७२८ टी; कुप्र २८३;
 सुपा ४; पात्र )।
पावयण देखो पवयण; (हे १, ४४; उत्रा; गाया १, १३)।
पावयणि वि [ प्रवचनित् ] सिद्धान्त का जानकार, सैद्धान्तिक;
 (चेइय १२८)।
पावयणिय वि [ प्रावचनिक ] ऊपर देखी; ( सम ६० )।
पावरंअ देखीं पावीरय; (स्वंप्र १०४) ।
पावरण न [ प्रावरण ] वस्ते, कपड़ां; (हे १, १७४ )।
पावरिय वि [ प्रावृतं ] ग्राच्छादितः ( कुप्र ३८ )।
पावस देखो पाउस; ( कुप्र १९७ )।
पावा स्ती [पापा ] नगरी-विशेष, जो ब्रांजकल भी विहार के
 पास पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध है; (कप्प; ती ३; पंचा १६,
  १७; पव ३४; विचार ४६ )।
पावाइ वि प्रवादिन् ] वाचाट, दार्शनिकः ( सूत्र २, ६,
  99)1
पावाइअ वि पाञाजिक । संन्यासी; ( स्यण २२ )।
पावाइअ वि [ प्रावादिक' ] देखो पावाइ; ( ग्राचा ')।
पाचाइअ ) वि [ प्रावादुक ] वाचाट, दार्शनिक; ( सूत्र
पावादुय ∫ १, १, ३, १३; २, २, ८०; पि २६४ )।
```

```
पाचार पुं [प्राचार] १ हँ छा वाला कपड़ा; २ मत्दे
 कम्बल; (पव ८४)।
पावारय देखो पारय=प्रावारकः ( हे १, २७१ः कुमा )।
पावालिआ स्त्री [प्रपापालिका ] प्रपा पर नियुक्त स्त्री;
 (गा १६१)।
पाचासु ) वि [प्रवासिन्, °क] प्रवास करने वाला; (पि
पावासुअ ∫ १०५; हे १, ६५; कुमा )।
पाविअ वि प्राप्त ] लब्ध, मिला हुआ; ( सुर ३, १६; स
  ६⊏६ )।
पाविञ वि प्रापित ] प्राप्त करवाया हुआ; ( सण; नाट--
 मुच्छ २७)।
पाविअ वि [ प्लावित ] सराबीर किया हुआ, ख्व भिजाया
  हुआ; (कुमा)।
पाविट्ट वि [ पापिष्ठ ] अत्यन्त पापी; ( उव ७२८ टी; सुर
  १, २१३; २, २०५; सुपा १६६; श्रा १४ )।
पावीढ देखो पाय-वीढ; (पउन ३, १; हे १, २७०; कुमा)।
पावीयंस देखो पावंस; ( पि ४०६; ४१४ )।.
पावुअ वि [ प्रावृत ] ग्राच्छादितः ( संचि ४ )।
पावेज्जमाण देखो पाव=प्र + आपु।
पावेस वि पावेश्य ] प्रवेशोचित, प्रवेश के लायकः (श्रौप)।
पावेस पुं [प्रावेश] वस्त्र के दोनों तरफ लटकता र छा;
 ( णाया १, १ )।
पास सक [ दूश् ] १ देखना । २ जानना । पासइ, पासेइ;
 (कप्प)। पासिमं='पश्य'; ( ब्राचा १, ३, ३, ४ )।
 कर्म-पासिजाइ; (पि ७०)। वक्च-पासंत, पासमाण;
 (स ७५; कप्प.)। संक्र-पासिउं, पासित्ता,
 पासित्ताणं, पासिया; (वि ४६४; कप्प; वि ४८३; महा)।
 हेक्र--पासित्तए, पासिउं; ( पि ४७८; ४,५७ )। क्र---
 पासियव्वः (कप्प)।
पास पुं [पार्श्व ] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल के तेईसर्वे
 जिन-देव; (सम १३; ४३)। २ भगवान् पार्श्वनाथ का
  अधिष्ठायक यद्म; (संति ८)। ३ न. कन्या के नीचे का
  भाग, पाँजर; ( गाया १, १६ )। ४ समीप; निकट; ( सुर
  ४, १७६ )। °ावच्चिज्ज वि [ °ापत्यीय-] भगवान्
  पार्श्वनाथ की परम्परां में संजात; (भग)।
पास पुं [पाश ] फाँसा, वन्धन-रज्जू ; (सुर ४, ३३७;
  श्रीप; कुमा )।
```

पास न [दे] १ ब्रॉल; २ दाँत; ३ कुन्त, प्रास; ४ वि विशोभ, कुडौल, शोभा-द्दीन; (दे ६, ७५)। ५ अन्य वस्तु का अल्प-मिश्रण; " निच्चुन्नो तंबोलो पासेण विणा न होइ जह रंगो " ( भाव २ ) । °पास वि [ °पाश ] अपशद, निकृष्ट, जघन्य, कुरिसत; 'ऐसे पासंडियपासो किं करिस्सइ" (सम्मत्त १०२)। पासंगिअ, वि प्रासङ्गिक प्रसंग-संवन्धी, त्रानुषंगिक; (कुम्मा २७)। पासंड न [पासण्ड] १ पाखण्ड, असत्य धर्म, धर्म का ढोंग; (ठा १०; गाया १, ८; उवा; त्राव ६ )। २ व्रत; ( त्र्रणु)। ) वि [ **पासण्डिन्,** °क ] १ पाखंडी, लोकःमें पासंडिय ) पूजा पाने के लिए धर्म का ढोंग रचने वाला; ( महानि ४; कुत्र २,७६; सुपा ६६; १०६; १६२ )। २ पुं व्रती, साधु, मुनि; "पन्वइए अयागारे पासंडे (१ डी) चरग तावसे भिक्खू। परिवाइए य समणे " (दसनि २ -- गाथा 988)1 पासंदण न [ प्रस्यन्दन ] भरन, टपकना; ( बृह १ )। पासग वि [ दर्शक ] देखने वाला; ( आचा )। पासग पुं [ पाशक ] १ फाँसा, वन्धन-रज्जुः ( उप पृ.१३: सुर ४, २५० )। २ पासा, जुआ लेलने का उपकरण विशेषः (जं ३)। पासग न [ प्राशक ] कला-विशेष; ( ग्रीप )। पासण न [दर्शनः] अवलोकन, निरीच्चण; (पिंड ४७५; उप ६७७; श्रोध ६४; सुपा ३७ )। पासणया स्त्री. ऊपर देखो; ( झोघ ६३; उप १४८; ग्राया १, पासणिअ वि [ दे ] साची; ( दे ६, ४१ )। 🗸 पासणिअ वि [ प्राश्निक ] प्रश्न-कर्ताः ( सूत्र १, २,२, २८; श्राचा )। पांसत्थ वि [ पार्श्वस्थ ] १ पार्श्व में स्थित, निकट-स्थित; (पउम ६८, १८; स २६७; स्य १, १, २, ४)। २ शिथिलाचारी साधु; ( उप ८३३ टी; गाहा १, ४; ६; पल २०६; सार्घ ५८ )। पासत्थ वि [ पाशस्थ ] पाश में फँसा हुआ, पाशित; ( सूअ ዓ, ዓ, ኛ, ጵ') ፤ पासक्छ न [दे] १ द्वार; (दे ६, ७६)। २ विं. तिर्यक्, वक; ( द ६, ७६; से ६, ६२; गउड )। पासल्ल देखो पास=पार्यः ( से ६, ३८; गउड )।

```
पास्त्र अक [ तिर्यञ्च , पार्याय ] १ वक होना । २ पार्य
  घुमाना । "पासल्लांति महिहरा " ( से ६, ४४ )। वक्-
  पासल्लंत; (से ६, ४१)।
प्रश्रसल्लाइअ देखो पासल्लिअ; ( से. ६, ७७ )।
पासिंहिल वि [ पार्श्वन् ] पार्श्व-रायित: " उत्तारणगपासल्ली
 नेसज्जी वावि ठाण ठाइता " ( पव ६ ७; पंचा १८, १६.)।
पासिंहिलअ वि [पारिर्वत, तिर्यक्त ] १ पार्ख में किया
 हुआ; २ देड़ा किया हुआ; (गउड; पि १६४)।
पासवण न [प्रस्नवण ] मूत्र, पेशाव ; (सम १०: कसः
 कप्प; उवा; सुपा ६२० )।
पासाईय देखो पासादीय; ( सम १३७; उवा )।
पासाकुसुम न [पाशाकुसुम] पुष्य-विशेषः ''छप्यय
 गम्मसु सिसिर पासाकुसुमेहि ताव, मा मरसु" ( गा ८१६ )।
पासाण वुं [ पाषाण ] पत्थर; ( हे १, २६२; कुंमा )।
पासाणिअ वि [ दे ] सान्तीः ( दे ६, ४१ )। 🎺
पासाद देखो पासाय; ( श्रीप; स्वप्र १६)।
पासादिय वि [ प्रसादित ] १ प्रसन्न किया हुआ। २ न्
 , घ्रेसन्न करना; ( णाया १, ६—पत १६४") i
पासादीय वि प्रासादीय ] प्रसन्नता-जनकः (उवाः श्रोप)।
 पासादीय वि [ श्रासादित ] महल वाला, प्रासाद-युक्तः (सूत्र
  २, ७, १ टी )।
 पासाय पुन [ प्रासाद ] महल, हर्म्य; ( पात्र, पटम ५०,
  ४)। °वडिंसय ९ं [ °ावतंसक ] श्रेष्ठ महल; (भग;
  भ्रीप )।
 पासासा स्त्री [ दे ] भल्ली, छोटा भाला; ( दे ६, १४ ) ।
 पासाव ) पुं [दे] गवाच, वातायन; ( पड् ; दे ६,
 पासावय ∫ ४३)।
 पासि वि [पाष्ट्रिवन् ] पार्श्वस्थ, शिथिलाचारी साधु; 'पासि-
  सारिच्छो " ( संबोध ३४ )।
 पासिद्धि देखो पसिद्धिः (हे १, ४४)।
चाँसिम वि [ दूर्य ] दर्शनीय, ह्रोय; ( श्राचा )।
 पासिमं देखो पास=दृश्।
 पासिय वि [पाशिक] फाँसे में फँसाने वाला; (पगह १, २)।
 पासिय वि [ स्पृष्ट ] छुत्रा हुत्रा; ( त्राचा-पासिम )।
 पासिय वि [ पाशित ] पारा-युक्तः ( राज )।
 पासिया ह्यी [पाशिका ] छोटा पाश; ( महा )। . . . .
 पासिया देखो पास=दश्।
```

```
पासिल्ल वि [ पार्श्विक ] १ पास में रहने वाला; २ पार्श्व-
 शायी; ( प्रव ४४; तंदु १२; भग )। . . . . . .
पासी स्त्री [ दे ] चूडा, चोटी; (दे ६, ३७ )।
पासु देखो पंसु; (हे १, २६; ७०)।
पासुत्त देखो पसुत्तः ( गा ३२४; सुर २, ८२; ६, १६८;
 हे १, ४४; कुप्र २५०)।
पासेइय वि [ प्रस्वेदित ] प्रस्वेद-युक्त; ( भवि )।
पासे लिख्य वि [ पार्श्ववत् ] पार्श्व-शायी; ( राज )।
पासोअल्ल देखो पासल्ल=तिर्यञ्च । वक्र-पासोअल्लंत;
 (से ६, ४७)।
पाह ( अप ) सक [ प्र+अर्थय् ] प्रार्थना करना । पाहिसः
 (पि ३४६)।
पाहंड देखो पासंड; (पि २६४)।
पाहण देखो पाहाण; "महंतं पाहणं तयं " ( श्रा १२ ),
 " चडकोणा समतीरा पाहणवद्धा य निम्मविया " (धर्मवि ३३;
 महा; भवि )।
पाहणा देखो पाणहा: "तेगिच्छं पाहणा पाए" ( दस
  ३, ४ )।
पाहण्ण ) न [ प्राधान्य] प्रधानता, प्रधानपन; ( प्रास् ३२;
पाहन्त र् ग्रोघ ७७२ )।
पाहर सक [प्रा + ह ] प्रकर्प से लाना, ले आ़ना । पाहराहि;
  (सूत्र, ४, २,६)।
पाहरिय वि [ प्राहरिक ] पहरेदार; ( स ४२४; स्पा-३५२;
. ४४४ )।
पाहाउय देखो पाभाइय; (सुपा ३४; ४४६ ) । 😁
पाहाण पुं [पापाण ] पत्थर; (हे १, २६२; महा )।
पाहिज्ज देखो पाहेज्जः (पात्र )। " ।
पाहुड न [ प्राभ्त ] १ उपहार, भेंट, (हे १, १३१; २०६;
 विपा १, ३; कर्पुर २७; कप्पू; महा; कुमा )। २ जैन प्रन्थां-
  श-विशेष, परिच्छंद, अध्ययन; ( सुज १; ३; ३) । ३ प्राप्टत
 का ज्ञान; (कम्म १,७)। °पाहुड न [°प्राभृत] १
 यन्थांश-विशेष, प्राप्तत का भी एक यंश; ( सुज १, १; २ )।
  २ प्रामृतप्राभृत का ज्ञान; ( कम्म १, ७)। पाहुडसमास
 पुंन [ °प्रामृतसमास ] अनेक र्प्रामृतप्रामृतों का ज्ञान;
  (कम्म १, ७)। °समास पुन [ भसास ] अनेक प्रामतों
 का ज्ञान; (कम्म १, ७)।
पाहुडिआ स्त्री [ प्राभृतिका ] १ भेंट, उपहार; ( पत्र ६७)।
  २ जैन मुनि की भिन्ना का एक दोप, विविच्च त समय से पहले-
```

ामन में संकल्पित भिचा, उपहार हंप से दी जाती भिचा; ( पंचा १३, ४; पब ६७; ठा ३, ४—पत १४६ )। े पाहुण वि [ दें ] विक्रेय, वेचने की वस्तु; ( दे ६, ४० )। पाहुण ु पुं [प्राघुण, °क] ग्रतिथि, महमान; (ग्रोघमा ५३; पाहुणग र सुर ३, ८४; महा; सुपा १३; कुप्र ४२; ग्रीप; पाह्णय ) काल )। पाहणिअ पुं [ प्राधुणिक ] त्रातिथि, महमानः (काप्र २२४)। पाहुणिअ पुं [ प्राधुनिक] यह-विशेष, यहाधिष्ठायक देव-विशेष; ( ठा २, ३ )। पाहणिज्ज वि [पाहबनीय ] प्रकृष्ट संप्रदान, जिसको दान दिया जाय वह; ( गाया १, १ टी-पत ४ )। न [प्राधुण्य, °क] त्रातिर्ध्य, प्रतिथि का पाहुण्णा र सत्कार; "कर्य मंजरीए पाहुण(१ गण)गं" पाहुगणय 🕽 ( कुप्र ४२; उप १०३१ टी ) 🞼 पाहें अन [पाथेय] रास्ते में व्यय करने की सामग्री, मुसाफिरी में खाने का भोजन; ( उत्त १६, १८; महा; श्रमि ७६; स ६८; सुपा ४२४ )। ं पाहेज्ज न [दे पाथेय ] अपर देखो; (दे:६, २४)। पाहेणग (दे) देखो पहेणगः (पिंड २८८)। पि देखो अवि; ( हे २, २१८; स्वप्न ३७; कुमा; भवि ) । पिक्ष सक [पा] पीना। पित्रइ; (हे ४, १०; ४१६; गा १६१)। भूका-ग्रापिइत्थः ( ग्राचा )। वक्र-पिअंत, ियमाण; ( गा १३ अ; २४६; से २, ४; विपा १, १)। संग्र—पिच्चा, पेच्चा, पिएऊण; (कप्प; उत्त १७, ३; धर्मवि २४), पिएविणु ( अप ); (संग )। प्रयो-पियावएः (दस १०, २)। विञ पुं [ प्रिय ] १ पति, कान्त, स्वामी; (कुमा ) । २ इष्ट, प्रीति-जनकः (कुमा)। 'अम पुं [ 'तम ] पति, कान्तः (गा १६; छुसा )। 'अमा स्त्री ['तसा ] पतनी, भार्या; ( कुमा ) । °अर वि [ °कर ] प्रीति-जनकः (नाट—पिंग) । °कारिणो स्री [ °कारिणी ] भगवान् महावीर की माता का नाम, तिराला देवी; (कप्प)। 'गंध पुं िश्रत्थ रिक शिष्यः (कृष्य )। "जाश वि [ "जाय ] जिसको पत्नी प्रिय हो वह; ( गा ४१८)। 'जाआ स्त्री [°जाया] प्रेम-पात पत्नी; ( गा १६६ )। दंसण वि [ दश्न ] न जिसका दर्शन प्रिय -- प्रीतिकरं -- हो वह; ( खाया १, १ --पत १६; भ्रोप )। २ पुं देव-विशेषः, ( ठा २, ३---पत

ण्६)। दंसणा ह्यी [ दर्शना ] भगवान् महावीर की पुली का नाम; ( त्रावम )। ध्यस्म वि [ धर्मन् ] १ धर्म की श्रद्धा वाला; ( णाया १, ८ )। २ पुंश्री रामचन्द्र के • साथ जैन 'दीचा लेने' वाला एक राजा; ( परम ८४, ४ ) 🎾 °भाउग पुं [ 'भातृ ] पति का भाई; ( उप ६४८ टी )। भासि वि [भासिन् ] प्रिय-वक्ताः (महा ५८)। भित्त पुं [ भित्त्र ] १ एक जैन मुनि, जो अपने पीछन्ने भवं में पाँचवाँ वासुदेव हुआ था; ( पडम २०, १७१ )। भीलय वि [ भेलक ] १ प्रिय का मेल —संयोग — कराने वाला; २ न. एक तीर्थ; (स १११) । "ाउय वि [ "ायु क ] जीवित-प्रिय; ( ब्राचा ) । 'ायग वि [ 'ायत, 'ात्मक ] ब्रात्म-प्रिय; ( ग्रांचा )। विञ देखो पीअ; "पीत्रापीत्रं पित्रापित्रं" (प्राप्र; सर्ण; भवि)। विअ° देखो विड; ( प्रास् ७६; १०८ )। °हर न [ °गृह ] पिता का घर, पीहर; ( पडम १७, ७ ) । पिअआ देंखो पिआ; ( थ्रा १६ )। पिअइउ ( খ্रप ) वि [ प्रीणियतृ ] प्रीति उपजाने वाला, खुरा, करने वालां; (भवि)। विअउिहरूय ( यप ) देखो पिआ; ( भवि )। विअंकर वि [ प्रियंकर ] १ अभीष्ट-कर्ता, इंष्ट-जनकः ( उत्त -११, १४)। र पुं एक चक्रंग्रती राजा; (उप ६०२)। ३ रामचन्द्र के पुल लव का पूर्व जन्म का नाम; (पंडम १०४, २६)। विअंगु पुं [ प्रियङ्ग ] १ वृत्त-विशेष, प्रियंगु, ककूदेनी का पेड़; (पाग्र; ग्रीप; सम १५२)। २ कंग्र, मालकॉंगनी का पेड़; " पियंगुणो कंगू " (पात्र )। ३ स्त्री एक स्त्री का नाम; (विपा १, १०)। °लइया स्त्री [°लतिका] एक स्त्री का नाम; (महा)। पिअंचय वि [ प्रियंचद् ] मधुर-भाषी; (सुर १, ६ ६; ४, ११८; महा )। पिअंचाइ वि [ प्रियवादिन् ] ऊपर देखो; ( उत्त ११, १४; सुख ११, १४)। पिअण न [दै ] दुग्ध, दूध; (दे ६, ४८)। ^ पिअण न [ पान ] पीना; "तुहथन्नपियणनिरयं" ( धर्मवि १२४; सुख ३, १; उप १३६ टी; स २६३; सुपा २४४; चेइय ५७० )। पिअणा स्त्री [ पृतना] सेना-विशेष, जिसमें २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१४ प्यार्टे हो वह लश्कर; ( पउम 失矣, 矣) 1

पिअमा सी [ दे ] प्रियंगु बृज्ञ; ( दे ६, ४६; पात्र )। 🗡 पिअमाहवी स्त्री [ दे ] कोकिला, पिकी; (दे ६, ४१; पात्र ) ४ पिअय पुं [ प्रियक ] वृत्त-विशेष, विजयसार का पेड़; ( श्रौष )। प्रिंभर पुन िपतृ ] १ माता-पिता, माँ-वाप: "सुणंतु निरणय-मिमं वियरा", "वियराइं हयंताइं"( धर्मवि १२२ )। २ पुं पिता, वाप; ( प्राप्त )। पिअरंज सक [ भञ्ज ] भाँगना, तोड़ना । पित्ररंजइ; । ( प्राक्ट १ (४७ पिअल ( अप ) देखो पिअ=प्रिय; ( पिंग ) । पिआ स्त्री [ प्रिया ] पत्नी, कान्ता, भार्या; (कुमा; हेका 1 ( 33 पिआमह पुं [ पितामह ] १ ब्रह्मा, चतुराननः ( से १, १७; पात्र, उप ५६७ टी; स २३१) । २ पिता का पिता; (उन)। °तणअ पुं ∫°तनय] जाम्बवान्, वानर-विशेषः, (से ४, ३७) । °त्थान [ °ास्त्र ] त्रसा-विशेष, व्रह्मास्तः ( से १४, ३७ )। विभामही स्त्री [पितामही] पिता की माता; (सुपा ४७२)। विथार ( अप ) वि [ प्रियतर ] प्यारा; ( कुप्र ३२; भवि )। भिआरी (अप) स्त्री [प्रियतरा] प्यारी, प्रिया, पत्नी; (पिंग)। पिंआल पुं [ नियाल ] वृत्त-विरोप, पियाल, चिरोंजी का पेड़; (कुमा; पाद्य; दे ३, २१; पण्ण १)। पिआलु पुं [ प्रियालु] बन्न-विरोप, खिन्नी, खिरनी का गाछ; ( उर २, १३.) । विद् देखो पीइ; "तेगां पिइए सिद्रं" ( पडम ११, १४ )। पिइ पुं [पितृ] १ पिता, वाप; (टप ७२८ टी)। २ मवा-नत्त्रका अधिष्ठायक देव; (सुज १०, १२; पि ३६१)। °मेह पुं [°मेश्र ] यज्ञ-विशेष, जिसमें वाप का होम किया जाय वह यज्ञ; (पडम ११,४२)। °व्यण न [°वन] रमशान; ( सुपा ३५६ ) । 'हर न [ 'गृह ] पिता का घर, पीहर; ( पउम १८, ७; सुर ६, २३६ )। देखो पिष्ट। ें पिरुज्ज पुं [ पितृत्य ] चाचा, वाप का: माई; "सुपासो वीर-जिग्रपिइन्जो (१ जो)" (विचार ४७८)। र्विड्य वि [ पैतृक ] पिता का, पितृ-संबन्धी; ( भग )। पिड ) पुं[पितृ] १ वाप, पिता; (सुर १, १७६; पिउअ 🗸 भ्रीप; उव; हे १, १३१ )। २ पुन, माँवाप, माता-पिता; "झन्नया मह पिऊणि गामं पत्ताइं" (धर्मवि १४७; सुपा ३१६)। °क्रम पुं [ क्रम ] पितृ-वंश, पितृ-कुल; ृंकुल न [°कुल ] पिता का वंश ;

(सुपा ६०१) । 'चछा, 'चछी स्त्री [ 'प्वस्न] पिता की बहिन; (गा ११०; हे २, १४२; पात्र; णाया १, १६), "कोंतिं पिउत्थिं (१ च्छिं) सक्कारेइ" (गाया १, १६-पत २१६)। पिंड पुं- [ °पिण्ड ] मृतक-भोजन, श्राद्ध में दिया जाता भोजन; ( श्राचा २, १, २ )। भिगिणी ह्यी [ भिगिनी ] फ़ुफ़ा, पिता की बहिन; (सुर ३, ८२)। "वह पं "पिति ] यम, यमराज; ( हे १, १३४ )। °वण न ि वन ी एम-शान; (पउम १०४, ४१; पात्र; हे १, १३४)। शसिक्षा स्री [ ° ज्वस् ] फ्फा; (हे २, १४२; कुमा ) ! °सेण-कण्हा स्त्री [°सेनकुण्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (ग्रंत २४)। °स्सिया देखो °सिआ; (विपा १, ३---प्रत ४१)। 'हर देखो <sup>°</sup>घर; (सुर १०, १६; भवि )। पिउभ देखो पिइय; ( राज )। पिउच्चा स्त्री [दे पितृष्वस् ] फ्फा, पिता की वहिन; (पड्)। पिउच्चा ) स्त्री दि । सली, वयस्याः ( षड् १७४; ८ पिउच्छा ∫े २१० )। पिउठी स्त्री [दे] १ कर्पास, कपास; २ तूल-लतिका, रूई की पूनी; (दे ६, ७८)। पिउल्ल देखो पिउ; (हे २, १६४)। पिंकार पुं [ अपिकार ] १ 'त्रपि' राव्यः; २ त्रपि राव्य की व्याख्याः ( ठा १०--पत ४६४ )। पिंखा सी [प्रेड़ा ] हिंडोला, डोला; (पात्र )। पिंखोल सक [ प्रेङ्घोलय् ] भूलना । वृक्त—पिंखोलमाण; (राज)। पिंग देखो पंग=प्रह्; (कुमा ७, ४६)। पिंग पुं [ पिङ्ग ] १ कियश वर्षा, पीत वर्षा; २ वि. पीला, पीत रँग का; (पाझ; कुमा; यामि १४)। ३ पुंस्री कपिंजल पत्ती। स्त्री— °गाः; (स्म १, ३, ४, १२)। पिंगंग पुं दि । मर्कट, वन्दरः ( दे ६, ४८ ) । पिंगळ पुं [ पिङ्गळ ] १ नोल-पीन वर्षः; २ वि. नील-मिश्रित पीत वर्ण वाला; (कुमा; ठा ४, २; औप )। ३ पुं ग्रह-विशेषः (ठा २, ३)। ४ एक यत्तः (सिरि ६६६)! १ चकवर्ती का एक निधि, ग्राभूपणों की पूर्ति करने वाला एक निधान; (ठा ६; उप ६८६ टी) । ६ कृत्या पुदल-निशेष; (सुज २०) । ७ प्राकृत-पिंगल का कर्ता एक कवि; (पिंग) । प एक जैन उपासक; (भग)। ६ न प्राकृत का एक छन्द-प्रनथ; (पिंग)।

(पड्)। °धर न [ °गृह ] पिता का घर,

कुमार पुं िकुमार ] एक राज्कुमार, जिसने भगवान सुपारवंनाथ के समीप दीद्वा ली थी; (सुपा ६६ )। °व्यख वि [াহ্ব] १ नीली-पीली भाँख वाला; (ठा ४, २—पत्र २०८)। २ पुं पिन्न-विरोषः ( पग्ह १, १; भौप)। पिंगलायण न [पिङ्गलायन ] १ गोत-विशेष, जो कौत्स गोत की एक शाखा है; २ पुंस्ती उस गोहा में उत्पन्न; (ठा 🐪)। पिंगलिअ वि [ पिङ्गलित ] नीला-पीला किया हुआ; (से ४, १८: गउड; सुपा ८० )। पिंगलिअ वि [ पैङ्गलिक ] पिंगल-संबन्धी; ( पिंग )। पिंगा देखो पिंग। पिंगायण न [ पिङ्गायन ] मधा-नत्तत का गोतः ( इक )। पिंगिअ वि [ गृहीत ] प्रहण किया हुआ; ( कुमा )। पिंगिम वुंस्ती [ पिङ्गिमन् ] पिंगता, पीलापनः ( गडड )। पिंगीकय वि [ पिङ्गीकृत ] पीला किया हुमा; " घणथणधु-सिणिक्कुप्पंकपिंगीक्य व्य " ( लहुझ ७ )। पिंगुल पुं [ पिङ्गल ] पिज्ञानिशिष्, ( पण्ह १, १—पत्न ८ )। पिंचु पुंस्ती [ दें ] पक्व करीर, पक्का करीलं; ( दे ६, ४६ )। पिंछ ) देखो पिच्छ; ( ब्राचा; गउड; सुपा ६४१ )। पिंछड ि पिंछी स्त्री [ पिच्छी ] साधु का एक उपकरण; " निव लेड -जिया. पिंछीं (१ छिं )" (विचार १२८ )। पिंछोली स्त्री [दे] मुँह के पवन से वजाया जाता तृगा-मय वाद्य-विशेषः (दे ६, ४७)। पिंज सक [ पिञ्ज ] पीजना, रूई का धुनना । वक्त-पिंजंतः ( पिंड ४७४; श्रोघ ४६८ ) । पिंजण न [ पिञ्जन ] पीजनाः ( पिंड ६०१) दे ७, ६३ )। पिजर पुं [ पिञ्जर ] १ पीत-रक्त वर्ण, रफ्त-पीत मिश्रित रैंग; २ वि. रक्त-पीत वर्ण वालाः ( गडहः कप्र ३०७ )। पिंजर सक [ विञ्जरय् ] रज-मिश्रित पीत-वर्य-युक्त करना। वक्र—पिंजरशंतः ( परम ६२, ६ )। पिंडरण न [पिञ्चरण ] रक्त-मिश्रित पीत वर्ण वाला करना; ं( स्ग्र⊦) । पिंजरिङ वि [ पिञ्जरित ] पिन्जर वर्ण वाला किया हुणा; ( हम्मीर १२; गडड; सुपा ४२४ )। पिजरुड पुं [दे ] पिन-निशेष, भारुगढ पन्नी, जिसके दो मुँह होते हैं; (दि ६, ४०)। पिंजिय वि [ पिञ्जित ] पीजा हुआ; ( दे ७, ६४ )। पिजिस वि [ दे ] विधुत; ( दे ६, ४६ )।

पिंडे सक [ पिण्डय् ] १ एकतित करना, संश्लिष्ट करना । र ग्रक एकलित होना, मिलना। पिंडइ, पिंडयए: ( उव: पिंड ६६)। संक्र—पिण्डिऊण; (कुमा)। पिंख पुं [ पिण्ड ] १ कठिन द्रव्यों का संरतेषः (पिण्डभा २ 🎠 २ समूह, संघात; (न्य्रोव ४०७; विसे ६००)। २३ गुड़ वगैरः की बनी हुई गोल वस्तु, वर्त्लाकार पदार्थ; ( पगह २, १)। ४ भिना में मिलता ब्राहार, भिना; ( उव; ठा ७)। ५ देह का एक देश; ६ देह, शरीर; ७ घर का एक देश; अन्न का गोला जो पितरों के उद्देश से दिया जाता है; गन्ध-द्रव्य विशेष, सिह्तकः, १० जपा-पुष्पः, ११ कवल, प्रासः १२ गज-कुम्भ; १३ मदनक बृद्धा, दमनक का पेड़; १४ न् श्राजीविका; १५ लोहा; १६ श्राद्ध, पितरों को दिया जाता दान; १७ वि संहत; १८ घन, निविष्: (हे १, ८४)। °क्रिप्यअ वि [ °किटिपक ] सर्वथा निर्दोष भिन्ना लेने वाला; (वव ३)। 'गुला स्त्री [ 'गुला ] गुड़-विशेष, इन्तुरस का विकार-विशेष, सक्कर वनने के पहले की अवस्था-विशेष; (पिंड २८३)। ेधर न [ भृह ] कर्दम से बना हुआ घर; ( वव ४ )। °त्थ पुं [ °स्थं ] जिन भगवान् की अवस्की-विशेषः "न पिंडत्श्रपयत्थावत्थंतरभावणा सम्मं " ( संबोध २ )। °त्थ पुं [ भर्थ] समुदायार्थ; (राज )। °दाण न [ °दान ] पिगड देने की किया, श्राद्ध; (धर्मवि २६ )। °पयिंड स्त्री [ °प्रकृति ] यवान्तर भेद वाली प्रकृति; (कम्म १, २४)। °चद्धण [°वंधन] ब्राहार-वृद्धि, कवल-वृद्धि, ब्रन्न-प्रारान; (श्रंत) । 'वद्भावण न [ 'वर्धन ] श्राहार वढ़ाना; (ब्रोप)। °वाय पुं [°पात] भिन्ना-लाभ, ब्राहार-प्राप्ति; ( ठा k, १; कस )। 'वास्त पुं [ 'वास्त ] सुहण्जन; (भिव )। °विसुद्धि, °विसोहि स्त्री [ °विशुद्धि ] भिन्ना की निर्दोषता; ( श्रंत; प्रोपभा ३ )। पिंद्रग वुं [ पिण्छक ] कपर देखो; ( कस )। पिंद्रण न ['पिण्डन'] १ प्रन्यों का एक स संरक्षेप; ( पिंडमा १)। २ ज्ञानावरणीयादि कर्म; (पिंड ६६)। पिंडणा स्ती [ पिण्डना ] १ समूह; ( ग्रोघ ४०७) । रि ह्रच्यों का परस्पर संयोजन; ( पिंड २ ) । पिंडव देखो पिंड; ( मोघमा ३३ )। पिंडरय न [ ऐ ] दाडिम, अनार; ( दे ६, ४८ )। / पिडलइय वि [दे] पिरडीकृत, पिरडाकार किया हुआ; ( दे ६, ५४; पाम )। पिंडलग न [ दे ] पटलक, पुष्प का भाजन; ( ठा ७ )।

```
पिंडवाइक्ष वि [ पिण्डपातिक, पैण्डपातिक ] मक जान
   नाला, जिसको भिना में माहार की प्राप्ति हो वह; ( ठा ४,
    ा, कस; भीप; प्राकृ ६ )।
  र्निंडार पुं [ पिण्डार ] गोप, ग्वाला; ( गा.ण्३१ )। 👵
   पिंडालु वुं [ पिण्डालु ] कन्द-विशेष; ( श्रा २० )।
   पिंडि° देखो पिंडी; ( भग; याया: १, १ टी-पत १ )।
   पिडिम वि [ पिण्डिम] १ पिण्ड से बना हुमा, बहल; (पणह
     २, ४-पत १५०)। २ पुद्रल-समृद्दस्य, संघाताकारः
     ( गांया १, १ टी-पत ६; झौंप )।
   पिंडिय वि पिण्डित । १ एकतित, इक्हा किया हुमा;
     ( सूत्रनि १४०; पंचा १४, ७; महा )। २ गुंखित; (भौप)।
  पिंडिया सी [पिण्डिका] १ पिपडी, पिंडली, जान् के नीचे का
    मांसल अवयव; (महा )। २ वर्तु लाकार वस्तु; ( औप )।
    देखो पिंडी।
   पिंडी स्त्री [ पिण्डी ] १ लुम्बी, गुच्छा; ( ग्रीप; भग; गाया
    १, १; उप प्ट ३६ )। २ घर का माधार-भूत काछ-विशेष,
 भूपीड़ा, "विचडियपिंडीवंधसंविपरिलंबिवालियाम्मोमा" (गउड) ।
    ३ वर्तु लाकार वस्तु, गोला; " पिन्नागपिंडी " ( सूम २, ६,
    २६)। ४ खर्जुर-विशेष; (नाट-शक् १४)। देखो
    पिंडिया ।
  पिंडी सी [दे] मन्तरी; (दे ६, ४७)।
  पिंडीर न [दे पिण्डीर ] दाहिम, अनार; (दें ६, ४८)।
  पिंडेसणा की [पिण्डेपणा] भिन्ना प्रदेश करने की रीति;
    ( ठा.७ ).।
  पिंडेसिय वि [पिण्डैपिक ] भिन्ना की खोज करने वाला;
    (भग ६, ३३)।
  पिंडोलग ् वि [ पिण्डावलगक ] मिता से निर्वाह करने
  पिंडोलगय / वाला, भिन्ना का प्रार्थी, भिन्नुः ( भाषाः उत
  पिंडोलय ) ४, २२; सुख ४, २२; स्मा, १, ३, १, १०)।
  पिंध (अप) सक [पि+धा ] दकता। पिंभन; (पिंग)।
ल संक्र—पिंधड; (पिंग)।
  पिंधण ( अप ) न [ पिधान ] ढकना; ( पिंग ) ।
  पिंसली सी [दे] मुँह से पवन भर कर वजाया ज़ाता एक
   प्रकार का तृषा-वाद्य; (दे ६, ४७)।
  पिक पुंसी [पिक] कोकिल पत्ती; (पिंग)। सी की,
   (दे६, ४१)।
  विकक्त देखो पक्क=पत्रत्रः (हे १, ४५; पात्रः गा ४६५.):।
```

```
पिक्ख सक [प्र + इंक्षु ] देखना । पिक्खइ; (भिव )।
  वकु-पिनखंत; ( भवि )। क्र-पिनखेयन्व; (सुर ११,
   १२३) ।
 पिक्खग वि [ प्रेक्षक ] निरीत्तकं, द्रशः; (ती १०; धर्मवि
 विनखण न [ प्रेक्षण ] निरीत्तवा; ( राज )।
 पिक्खिय वि प्रिक्षित दृष्टः (पि ३६०)।
 पिग देखो पिक; (कुमा)।
 पिचु युं [ पिचु ] कर्पास, रुई; ( दे ६, ७८')। °लया स्त्री
  िं लता ] पूनी, रुई की पूनी; (दे ६, ४६)।
 पिचुमंद पुं [ पिचुमन्द ] निम्ब दृत्त, नीम का पेड़; ( मीह
   903)1
 पिच्च ) म [प्रेट्य] पर-लोक, म्रागामी जन्म; (भ्रा
 विच्चा 🕽 १४; सुपा ५०६; सुर्थं १, १, १, ११) ।
  देखो पेच्च।
 विच्चा देखो पिअ=पा ।
 पिच्चिय वि [दे पिच्चित] कूटी हुई छाल; (ठा ४, ३---पत
   ३३८)।
 विच्छ सक [दुश्, प्र+ईश् ] देखना। विच्छा,
  पिच्छंति, पिच्छ; (कप्प; प्रासू १६०; ३३)। बक्च--
  पिच्छंत, पिच्छमाण; ( सुपा ३४६; भवि )। कवक्र---
  पिच्छिज्जमाणः ( धुपा ६२ )।
                                   संकृ--पिच्छिउं,
  विच्छिकण; ( प्रास् ६१; भवि )। कृ—विच्छणिउज;
  (कप्प; सुर १३, २२३; रयग ११)।
पिच्छ न [पिच्छ ] १ पत्त का अवयव, पंख का हिस्सा;
  ( उवा; पात्र )। २ मयूर-पिच्छ, शिखगड; ( गाया १,
  ३)। ३ पन्न, पाँख; ( उप ४६८ टी; गडड )। ४ पूँछ,
 लांगुल; ( गउड )।
विच्छण न [ प्रेक्षण ] १ दर्शन, श्रवलोक्तः; ( श्रा १४;
 सुपा ६६ )।
पिच्छण ) न [प्रेक्षण, °क ] तमाशा, खेल, नाटक;
विच्छणय ∫ " पारद्धं विच्छयां तिहैं तान " ( सुवा ४८४ )।
 "तो जनवियान्ति हिं पिन्न्इ अंतेउरंपि पिन्न्ययं "
.(.सेता ४००.)।
पिच्छल वि [ पिच्छल ] १ हिनम्ध, ह्नेह्-युक्त; २ मस्ण;
 (सवा)।
विच्छा सी [प्रेक्षा ] निरी चण । "भूमि सी ["भूमि ]
रंग-मण्डपः (पात्र )।
```

पिच्छि वि [ पिच्छिन् ] पिच्छ वाला; ( अोप ) । पिच्छिर वि प्रिक्षित ] प्रेचक, द्रशः ( सुपां ७८; कुमा ) ! पिन्छिल वि [पिन्छिल ] १ स्नेह-युक्त, स्निग्ध; २ मसृण, चिकना; ( गउड; हास्य १४०; दे ६, ४६।) । पिच्छिली स्नी [दे] लज्जा, शरमः (दे ६, ४७)। 🗀 पिच्छी स्त्री [ दे ] चूडा, चोटी; ( दे ६;३%)। विच्**छी** स्त्री [ **पिच्छिका** ] पीछी; ( गा, ४७२ ) । पिच्छी स्त्री [ पृथ्वी ] १ पृथ्वी, धरित्ती, धरती; ( कुमा ) । २ बढ़ी इलायची; ३ पुनर्नवा; ४ कृत्या जीरक; ५ हिंगुपती; (हे १, १२८)। पिज्ज सक [पा] पीनो | पिज्जइ; (हे ४, १०) | क्र--पिज्जणिज्जः (कुमा )। पज्ज पुंत श्रिमन् । प्रेम, अनुरागः (सूत्र १, १६,२; डप्प )। पिउज देखो पा=पा। पिज्जा स्त्री [पेया ] यवागू; (पिंड ६२४ )। पिज्जाविश्व वि [पायित ] जिसको पान कराया .गया हो वह; ( सुख २, १७ )। पिट्ट सक [ पीडयू ] पीडा करना । पिट्टंति; ( सूत्र २, २, **११)** । पिट्ट अक [ भ्रंश] नीचे गिरना । पिट्रइ; ( षड् )। पिट्ट संक [ पिट्टयू-] पीटना, ताडन: करना । पिट्टइ, पिट्टेइ; ( ब्राचा; पिंग; गा १७१; सिरि ६११ ) । वक्त--पिट्टंत; ु(पिंग)। ंपिष्ट न दि ] पेट, उदर; ( पंचा ३, १९: धर्मवि ६६; चेइय २३८; कह २६; सुपा ४६३; सं २१ )। . पिट्टण नं [पिट्टन ] ताडन, त्राघातः ( सूत्र २, २, ६२; पिंड ३४; पगड १, १; त्रोघ ४६६; उप ४०६ )। पिष्टण न [ पीडन ] पीड़ा, क्लेश; ( सूत्र २, २, ४४ )। पिट्टणा स्त्री [ विद्टना ] ताडन; ( ग्रोघ ३५७ )। पिद्वावणया स्त्री [पिद्वना] ताडन कराना; (भग ३, ३—पत 957)1 पिहिय वि [ पिहित ] पोटा हुआ, ताडित; (मुख:२,०१४)। पिट्ट न [पिप्ट] तगडुल आदि का आटा, चूर्ण; ( णाया १, १; ३; दे १, ७८; गा ३८८ )। पिट्ट न [ पृष्ट ] पीठ, रारीर के पीछे का हिस्सा; (श्रीप; उद)। °ओ च्र [°तस्] पीछे से, प्रष्ट भाग से; ( खता; विपा १, १; ।

ग्रीप )। °करंडग न [ °करण्डक ] पृष्ठ-वंश, पीठ की वड़ी हुई।; (तंदु ३४)। "चर वि [ "चर ] पृज्ठ-गामो, अनु-यायी; (कुमा)। देखो पिट्टिं। 🗇 पिट्ठ वि [स्पृष्ट] १ छुत्रा हुत्रा। २ न. स्पर्शः १६७)। पिट्ठ वि [ पष्ट ] १ पृछा हुआ; २ न प्रश्न, प्रच्छा; ''जपिस विगात्रं गा जंपसे पिद्वं" ( गा ६४३ )। पिट्टंत न [ दे पृष्ठान्त ] गुदा, गाँड; ( दे ६, ४६ )। पिट्टखउरा स्त्री [दे] पङ्क-सुरा, कलुष मदिरा; (दे ६, 🕬)। पिट्ठखउरिआ स्त्री [ दें ] मदिरा, दारू; ( पात्र ) । पिहुच्च वि [ प्रप्रच्य ] पूछने योग्यः 'नियकरकोदीवि किंकरी किं पिहि(१इ) व्वा" (रंभा )। विद्वायय पुन [ विष्टातक ] केसर ब्रादि गन्ध-द्रव्य; (गउड; स ७३४ )। पिंडि स्त्री [ पृष्ठ] पीठ, शरीर के पीछे का भाग; (हे १, १२६; णाया १, ६; रंभा; कुमा; षड्)। °ग वि [ °ग ] पीछे चलने वाला; (श्रा १२)। °चम्पा स्त्री [ °चम्पा ] चम्पा नगरी के पास की एक नगरी; (कप्प)। "मंस न [ "मांस्र्री] परोच्न में अन्य के दोष का कीर्तन; "पिट्टिमंसं न खाइजा" (दस ८, ४७)। °मंसिय वि [°मांसिक ] परोच में दोष बोलने वाला, पीके निन्दा करने वाला; (सम ३७)। ंमाइया स्त्री [ ंमातृका ] एक अनुत्तर-गामिनी स्त्री; ''चंदिमा पिहिमाइया" ( अनु २ ) । देखां पिह=पृष्ठ । पिट्टी स्त्री [ पैप्टी ] ब्राटा की वनी हुई मदिरा; ( बृह २ )। पिड पुं [ पिट ] १ वंश-पत त्रादि का बना हुन्ना पात-विशेष; २ कब्जा, अधीनता; "जा ताव तेण भिषय रे रे रे बाल मह पिंडे पिंडिग्रो" ( सुपा १७६ )। पिडग देखो पिडय=पिटक; ( श्रीप; उवा; सुज्ज १६ ')। पिडच्छा स्त्री [दे] सस्ती; (दे ६; ४६)। पिडय न [पिटक] १ वंशमय पाल-विशेषः ''भोयणपिं-(१ पि)डयं करित" ( गाया १, २—पत ८६ )। चन्द्र श्रीर दो सुर्यों का समृह; ( सुज १६ )। पिडय वि 🕻 दे 🕽 ग्राविम; ( षड् ) । 🧳 पिडव सक अजु । पैदाईकरना, उपार्जन करना । पिडवर; (षड्)। पिडिआ स्त्री [ पिटिका ] १ वंश-मय भाजन-विशेष; ( दे ४, ७; ६, १ )। र छोटी मञ्जूषा, पेटी, पिटारी; ( उप ४८७; ५६७ टी )।

```
पिइ सक [ पीडय् ] पीइना । पिइदः ( आचाः पि २७६ )।
 पिडु मक [ भ्रंश् ] नीचे गिरना । पिडुइ; ( पड् ) ।
पिइन्डभ वि [ दे ] प्रशान्त; ( पड्र)।
 पिद्धं म [ पृथक् ] मलग, जुदा; ( षड् )। 🐇 🛎
पिढेर पुंन [ पिठर ] १ भाजन-विशेष, स्थाली; (पात्र; ग्राचा;
  क्रमा )। र गृह-विशेष; ३ मुस्ता, मोथा; ४ मन्यान-दगड,
  मथनिया; (हे १, २०१; षड् )।
 पिणद्ध सक [पि+नह्, पिनि+धा] १ टकना। २
  पहिनना । ३ पहिराना । ४ बाँधना । पिणद्धः, पिणद्धेः ( पि
  ११६)। हेक-पिणद्धं, पिणद्धित्तए; ( ग्रभि १८१;
  राज़ )।
 विणद्ध वि [पिनद्ध ] १ पहना हुआ; (पांत्र, औप; गा ३२८)।
  २ वद्ध, यन्तितः ( राय )। ३ पहनाया हुआः; "नियमउडोवि
  पिषदो तस्स सिरे रयणचिंचइद्या" (सुपा १२६)।
 पिणद्धाविद (शौ) वि [पिनिधापित ] पहनाया हुआ;
  ( नाट--- राकु ६८ )।
 पिणाइ पुं [ पिनाकिन् ] महादेव, शिवः ( पात्रः, गउड )।
 पिर्णाई स्त्री दि ] ब्राज्ञा, ब्रादेश; ( दे ६, ४८ )।
 विणाग पुन [विनाक] १ शिव-धनुषः, २ महादेव का श्लासः;
  (धर्मविं ३१)।
 विणागि देखो विणाइ; (धर्मवि ३१)।
 पिणाय देखो पिणागः ( गडड )।
 पिणाय पुं [दे] बलात्कारः (दे ६, ४६)।
 पिणिद्ध वि [ पिनद्ध, पिनिहित ] देखे। पिणद्ध=पिनद्धः
  ( पग्ह २, ४--पत्त १३०; कप्प; झौप )।
 पिणिश्रा सक [पिनि+धा] देखो पिणद्ध=पि+नह्।
  हेक् —िपिणिधत्तपः ( झौपः पि ४५८ )।
 पिण्णाग देखो पिन्नागः (राज)।
 पिण्ही स्त्री [दे ] ज्ञामा, क्रश स्त्री; (दे ६, ४६ ) ।
 वित्त पुंत वित्त । शरीर-स्थित धातु-विशेष, तिक्त धातु; (भग;
र्वा )। °ज्जर पुं [ 'ज्वर ] पित से होता बुखार; ( णाया
   १, १)। 'मुच्छा स्त्री ['मूच्छा ] पित की प्रवलता से
  होने वाली वेहोशी; (पडि)।
 वित्तल न [ वित्तल ] धातु-निशेष, पीतल; ( कुप्र १४४ ) ।
 पित्तिज्ज ) पुं [पितृब्य ] चाचा, पिता का भाई; (कप्पः
 पित्तिय ∫ सम्मत १७२; सिरि २६३; धर्मवि १२७; स
   ४६५; सुपा ३३४ )।
```

```
पित्तिय वि [ पैत्तिक ] पित का, पित-संवन्धी; ( तंदु १६;
  गाया १, १; औप )।
पिश्रं य [ पृथक् ] यलग, जुदा; ( हे १, १८८; कुमा )।
पिश्राण देखां पिहाणः ( नाट-विक १०३ )।
पिन्नाग) वुं [पिण्याक] खती, तिल श्रादि का तेल निकाल
पिन्नाय ∫ होने पर जा उसका भाग वचता है वह; ( सूत्र २,
  ६, २६; २, १, १६; २, ६, २८ )।
पिपीलिअ पुं [पिपीलक ] कीट-विशेष, चीकँटा; ( कप्पं )।
पिपीलिआ ) स्त्री [पिपीलिका] चींटी; (पण्ह १, १;
पिपीिलिका जिं १६; साया १, १६)।
्रिपण्या सक [ दे ] वड्वड़ाना, जो मन में आवे सो वकता।.
  पिप्पडर; (दे ६, ४० टी)।
पिप्पडा स्री [ दे ] ऊर्णा-पिपीलिका; ( दे ६, ४८ )। 🗆
,पिप्पडिअ वि [ दे ] १ जो ववड़ाया हो । ्र न. वड़बड़ाना,
  निरर्थंक उल्लाप, वक्तवाद; (दे ६, ५०)।
पिप्पय पुं [दें] १ मशकः (दे ६, ७८)। र पिशाच,
 भूत; (पाम)। ३ वि उन्मत; (दे ६, ७८)।
पिप्पर पुं दि ] १ हंस; २ वृषभ; ( दे ६, ७६: )।
पिंप्परी स्त्री [पिप्पली ] पीपर का गाछ; (पगण १)।
पिप्पल पुंत [ पिप्पल ] १ पीपल बृत्त, ब्रख्तत्थः (उप १०३१
 टो; पात्र्य; हि १० )। २ छुरा, चुरक; ( विपा १, ६—पत्र
 ६६; अभेष ३४६ )।
पिप्पलि ) स्त्री [पिप्पलि, °ली ] म्रोपघि-विशेष, पीपर;
पिप्पली ∫ "महुपिप्पलिसुंठाई अणेगहा साइमं होइ"
 (,पंचा ४, ३०; पराण १७)।
पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिअ; ( पड् )।
पिप्पिया स्त्री [ दे ] दाँत का मैतः ( गांदि )।
पिव देखो पिअ=पा । पित्रामो; (पि ४८३)। संक्र-पिवित्ता;
 (आंचा)।
पिञ्च न [दे] जल, पानी; (दे ६, ४६)।
पिसम पुन [ प्रेसन् ] प्रेम, प्रीति, अनुराग; ( पात्र; सुर २
 १७२;रंभा )।
पियास ( अप ) स्त्री [ पिपासा ] प्यास; ( भित्र )।
पिरिडी स्त्री [दे] शकुनिका, चिड़िया; (दे ६, ४७)।
पिरिपिरिया देखो परिपिरिया; ( राज् )।
पिरिली क्षी [पिरिली] १ गुच्छ-विशेष, वनस्पति-विशेष;
 ( पराषा १ ) । २ वांद्य-विशेष; ( राज ) ।
पिल देखो पील: । कर्म-- पिलिज्जइ; ( नाट ) ।
```

पिलंखु ) पुं [प्लक्ष्म ] १ वृद्धा-विशेष, पिलखन, पाकड़ पिलक्खु ं का पेड़; (सम १४२; अधि २६; पि ७४)। २ एक तरह का पीपल बृज्ञ; "पिलक्ख् पिप्पलमेदो" ( निचृ 3)1 ् पिल्लण न [धै] पिच्छिल देश, चिकनी जगह; (दे ६, 88)1 पिला देखां पीला; (पि २२६)। पिलाग न [ पिटक ] फोड़ां, फुनंसी; ('स्म १, ३, ४, 90)1 पिलिंखु देखो पिलंखु; (विचार १४८)। पिलिहा स्त्री [प्लीहा ] रोग-विशेष, पिलही, ताप-तिल्ली; (तंदु ३६)। पिलुअ न [दे] चुत, छींक; ( षड् )। ) देखो **पिलंखु**; ('पि ७४; पग्या १-पिलुक्ख 🤚 39)1 पिलुड वि [ प्लुष्ट ] दग्धः ( हे २, १०६ )। पिलोस पु [प्लोप ] दाह, दहन; ( हे २, १०६ )। पिल्ल देखो पेल्ल=ित्र्। पिल्लाइ; (भिव )। विल्लाम जिरण जिर्मा (जं ३)। पिरुलणा सी [ प्रेरणा ] प्रेरणा; (कप )। पिहिल सी [दें] यान-विशेष; (दसा ६)। विक्लिअ वि [ क्षिप्त ] फेंका हुमा; ( पाम; भवि; कुमा )। पिल्लिअ वि प्रिरित ] जिसको प्रेरणा की गई हो वहः (सुपा ३६१)। ं पिल्लिरी स्त्री दि ] १ तृषा-विशेष, गण्डत तृषा; २ चीरी, कोट-विशेष; ३ घम, पसीना; (द ६, ७६)। पिल्लुग (दे) देखो पिलुअ; (वन २)। पिल्ह न [दे] छोटा पद्मी; (दे ६, ४६)। पिव दें बो इवः ( हे २, १८२; कुमाः, महा )। पिञ सक [पा] पीना । पिन्धः ( पिंग ) । भूका-प्रपिनित्थाः ( ग्राचा )। कर्म-पिनीग्रंतिः (पि ५३६)। संक्र-पिनिअ, पिवश्ता, पिवित्ता; ( नाट; ठा ३, २; महा )। हेष्ट्र--पिविउं, पिवित्तए; ( माक ४२; मौप )। पिवण देखों पिअण=(दे); (भवि)। पिवासय वि [ पिपासक ] पीने की इन्छा वाला; ( भग-ग्रत्थं°)। पिवासा सी [पिपासा ] प्यास, पीने की एच्छा; (भग: पात्र )।

पिवासिय वि [ पिपासित ] तृषित; ( डवा; वे 💎 🖯 📑 पिचीलि**आ दे**खो पिपीलिआ; (उत्र; स ४२०,ःमा ४६ ) I पिञ्च देखो पिछा; (षड्)। 🕖 पिस सक [ पिष्] वीसना । पिसाः ( पड् )। पिसंग पुं [ पिशाङ्क ] । पिंगल वर्ण, मिंट्यारा रँग; २ वि. पिंगल वर्ण वाला; (पाम; कुप्र १०५; ३०६)। पिसंडि [दे ] देखो पसंडि; (सुपा ६०७; कुप्र ६२; १४४)। पिसव्ल पुं [ पिशाच ] पिशाच, व्यन्तर-योनिक देवों की एक जाति; (हे १, १९३; कुमा; पाझ; उप २६४टी; ७६८ टी) l पिसाजि वि विशाचिन् । भूताविष्टः, ( हे १, १७५; कुमाः; षड्; चंड )। पिसाय देखो पिसह्ल; (हे १, १६३; पग्ह १, ४; महा; **इ**क )। पिसिअ न [ पिशित ] मांस; ( पात्रः; महा )। पिसुअ पुंसी [पिशुक] जुद्र कीट-विशेष। स्री— धाः (राज्)। पिसुण सक[कथयू]कहना। विस्वाइ, विस्वेइ, विस्वा ति,विस्वोति, पिस्रमम्; (हे ४, २; गा ६८४; सुर ६, १६३; गा ४४६;उमा)। पिसुण पुं [ पिशुन ] खल, दुर्जन, पर-निन्दक, चुगलीब्र्नेर; ( सुर ३, १६; प्रासू १८; गा ३७७; पात्र )। पिसुणिअ वि [ कथित ] १ कहा हुआ; ,२ सूचित;ः ( सुपा २३: पाम: कुप्र २०८ )। विसुमय (पै ) पुं [ निस्मय ] भार्थ्यः ( प्राकृ १२४ )। पिह सक [ स्पृह ] इच्छा करना, चाहना । पिहाइ; ( भग ३, .२—पत्र १७३)। संक्र—पिहाइत्ताः (भग३,२)। पिह वि [पृथक् ] भिन्न, जुदा; "पिइप्पिहाया" (विसे ५४८)। पिहं म [ पृथक् ] मलगः ( हे १, १३७: षड् )। पिहंड पुं [ दे ] १ बाद-विशेष; २ वि. विवर्गा; (दे ६, ७९)। पिइंड देखो पिइंर; (हे १, २०१; कुमा; उवा )। पिहण न [पिधान ] १ बक्तः (सुर १६, १६४)। २. · ढकनां, माच्छादनः (पंचा १,३२; संगोध ४६; सुपा १२१)। पिहणया जी [ पिधान ] भ्राच्छादन, ढकना; ( स-५१ ) पिह्य देखो पिह=पृथक्; (कुमा)। पिहा सक [पि+धा] १ उक्तना। २ वँद करना। पिहाइ; (भग ३, १)। संह—पिहाइत्ता, पिहिऊपा; (भग ३, २; महा )। पिहाण देखो पिहण;'( ठा ४, ४; रत्न २४; कप्प )। पिहाणिआ स्री [ पिधानिका ] ढक्ती; ( पात्र )। **विद्याणी भी [ पिधानी ]** ऊपर देखों; ( दे ) 📳 😕 🦠

पिहिश वि [पिहित] १ उका हुआ; २ वँद किया हुआ; (पात्रः, कसः, ठा २, ४---पत्त ६६: सुवा ६३०)। ासव वि [ रासव ] १ जिसने मासव को रोका हो; (दस ४ )। र्⁄र पुं. एक जैन मुनि का नामः ( पउम २०, १८ )। पिहिण देखो पिहण, "श्राखनणे पेसनणे पिदिणे ननएस मच्छरे चेत्र" ( श्रा ३०; पडि )। पिहिंसि° ( अप ) स्त्री [ पृथिची ] भूमि, धरती। °पाल पुं [ °पाल ] राजा; ( भवि )। पिहीकय वि [ पृथनकृत] श्रलग किया हुमा; (पिंड ३६१)। पिहु वि [पृथु ] १ विस्तीर्ण; (कुमा)। २ पुं. एक राजा का नाम; (पडम ६८, ३४)। °रोम पुं [°रोम ] मीन, मत्स्य; ( दे ६, १० टी )। पिहु देखो पिह=ग्रथकः ( सुर १३, ३६; सण ) । पिहु° देखो पिहुय; "पिहुखज ति नो नए" ( दस ७, ३४)। पिहुंड न [ पिहुण्ड ] नगर-विशेष: ( उत्त ३१, २ )। पिहुण [ दे ] देखो पेहुण; (ब्राचा २, १, ७, ६ )। हत्थ पुं [ 'हस्त ] मथ्र-पिच्छ का किया हुआ पँखा; ( आचा २, ا ﴿ وَ مِنْ الْمُ पिहुत्त देखो पुहुत्तः (तंदु ४)। पिहुय पुन [ पृथुक ] खाद्य-विशेष, चिकड़ा; ( त्राचा २, ९, 9, 2; 8) 1 पिहुल वि [ पृथुल ] विस्तीर्ण; ( पगह १, ४; श्रीप; दे ६, ५४३: कुमा )। पिहुल न [ दे ] मुँह के वायु से बजाया जाता तृण-वाय; ( दे £, 80)1 पिहे देखो पिहा । पिहेइ, पिहे; ( उत २६, ११; सूम १, २, २, १३ )। संह—पिहें जण; (वि ४८६ )। पिहो म्र [ पृथक् ] मलग, भिन्न; ( निषे १० )। पिहोअर वि [ रे ] तन्, कुश, दुर्गतः ( दे ६, ४० )। पी सक [पी] पान करना। वक्---''तम्मुइससंक्रकंतिपीकस-पूरं पीयमाणी" ( रशय ४१ )। पिक्ष पुं [ पीत ] १ पीत वर्ण, पीला रँग; २ वि. पीत वर्षा वाला, पीला; (हे २, १७३; इमा; प्राप्त ) । ३ बिसका पान किया गया हो वह; ( से १, ४०; दे ६, १४४ )। ४ बिसमे पान किया हो वह; (प्राप्र)। पीअ वि प्रीत ] प्रीति-युक्त, संतुष्ट; ( ग्रीप )। पीअर ( ग्रप ) नीचे देखो; ( पिंग )।

पीअल देखो पीअ=पीत; (हे २, १७३; प्राप्र )।

पीअसी को श्रियसी । प्रेम-पाल की; ( कुमा )। पीइ पुं [दे ] अरव, घोड़ा; (दे ६, ४१)। पीइ ) सी प्रीति । प्रेम, अनुराग; (कप्तः महा)। पीई रावण की एक पत्नी का नाम; (पडम ७४, ११)। °कर पुंन [ °कर ] एक विमानानास, भ्राटनाँ भे वेयक-विमान; ( देवेन्द्र १३७: पत्र १९४ )। °गम न [ 'गम ] महाशुक्र देवेन्द्र का एक यान-विमान; (इक; श्रीप)। दाण न [दान] हर्षं होने के कारण दिया जाता दान ू पारितोधिक: ( ग्रीप; सुर ४,६१)। धिम्मियन [धिर्मिक] जैन मुनियों का एक कुत्त; (कप्प)। भण वि [ भनस् ] । प्रीति-युक्त चित वालाः (भग)। २ पुं महाशुक्त देवलोक का एक यान-विमान; (ठा ८—पत ४३७)। विद्यण पुं [°वर्धन] कार्तिक मास का लोकोत्तर नामः ( सुज्ज ००, १६; कप्प )। पीईय पुं [ दे ] बृत्त-विशेष, गुल्म का एक भेद; "पीईयपाण-कणाइरकुञ्जय तह सिन्दुनारे य" (पगण १)। पीऊस न [ पीयूव ] ब्रम्त, सुधा; ( पाब ) । पीड सक [पीडय] १ हैरान करना । २ दवाना । पीडर,पीडंतु; (पिंग; हे ४, ३⊏५)। कर्म—पीडिज्जइ; (पिंग)। क्षत्रक्र—पीडिज्जंत, पीडिज्जमाण; ( से ११, १०२; गा ५४१; सण ) । पीड° देखो पीडा । 'यर वि [ 'कर ] पीड़ा-कारक; ( पउम १०३, १४३ )। पीडरइ स्त्री [दे] चोर की स्त्री; (दे ६, ४१)। 💛 पीडा स्री [पीडा] पीड़न, हैरानी, वेदनाः (पाय)। °कर वि [ °कर ] पीडा-कारकः "अलिइंन भासियन्त्रं अत्य हु सन्धंपि अं न नतन्त्रं । सञ्जंपि तं न सञ्जं जं परपीहाकरं नवगं" (आ ११; प्रास् ११०)। पीडिय वि पीडिती १ पीड़ा से अभिभृत, बुःखित; २ दबाया गया; (१ १, २०३; महा; पाझ<u>)।</u> पीढ पुंत [पीढ] १ मासन, पीड़ा, "पीड विद्वरं मासचं" (पाम; रयस ६३)। २ भासन-विरोप, व्रती का भासन; (षंड; हे १, १०६; उवा; औप) । ३ तल; "चत्रा नेडपीढं" (कुमा) । ४ पुं एक क्षेत्र महर्बि; (सिंह ८९ टी )। वैध पुं िवन्ध ] श्रन्थ की अवतरिणका, भूमिका; "नय पीडवन्ध-रहियं कहिज्जमार्गापि देइ भावत्थं" (पटम २, ९६)।

भद्, भद्य पुंस्री [ भद्देक ] काम पुरुवार्थ में सहायक

नायक-समीप-वर्ती पुरुष, राजा आदि का वयस्य-विशेष;

( गाया १, १—पत १६; कृष्प ) । स्त्री— महिआ; ( मा १६)। °स्विप वि [ ॰सिपिन् ] पेंगु-विशेष; ( ग्राचा )। ें पीढ न [दे] १ ईख पीलने का यन्तः (दे ६, ६१)। २ समृह, यूथ; "उद्वियं त्रणगइंदपीडं, पणद्वा दिसो दिसो (१सिं) कप्पडिया" (स २३३)। ३ पीठ, शरीर के पीछे का भाग; "हत्थिपीडसमारूडो" ( लि ६६ )। पीढग ) न पीठक देखे पीढ=पीठ; (कस; गच्छ पींडय र्र १, १०; इस ७, २८ )। पीढरखंड न [पीठरखण्ड] नर्मदा-तीर पर स्थित एक प्राचीन जैन तीर्थः ( पउम ७७, ६४ )। पीढाणिय न [ पीठालीक ] अश्य-सेनाः ( ठा ४, १ ३०२ )। पीढिआ स्त्री [ पीठिका ] ब्रासन-विशेष, मञ्चः "ब्रासंदी \ पीढिया" (पात्र )। देखो पेढिया। पीढी स्त्री [ दे पीठिका ] काञ्ठ-विशेष, घर का एक आधार-काष्ठ; गुजराती में "पीढिउं"; "तत्तो नियत्तिऊगां सत्तद्र पयाइं जाव पहरेइ । ता उवरिपीढिखलणे खग्गेण खडिक्कयं तत्थ'' (धर्मिव १६)। पीण सक [ प्रीणयं ] खुश करना । क्र-देखो पीणणिज्ज । पीण दि [ दे ] चतुरस्र, चतुज्कोण; ( दे ६, ४१ )। पीण वि [ पीन ] पुब्ट, मांसल्, उपचितः ( हे २, १५४; पात्रः; कुमा )। पीणण न प्रीणन ] खुश करनाः (धर्मवि १४८)। पीण णिज्ज वि प्रीणनीय ] प्रीति-जनकं; ( ग्रीप; कप्प; पराया १ भ )। पीणाइय वि [दे पैनायिक ] गर्व से निर्दत्त, गर्व से किया हुआ; 'पीगाइयविरसरडियसइ'गं फाडयंते व भौगरतलं" ं ( णाया १, १-- पत ६३ )। पीणाया स्त्री दि पीनाया] गर्व, ग्रहंकार; ( णाया १, १ )। पीणिअ वि [ प्रीणित ] १ तोषित; ( सव ) । २ उपचित, परिवृद्धः ( दस ७, २३ )। ३ पुं. ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, जो पहले सूर्य या चन्द्र का किसी यह या नत्त्व के साथ होकर बाद में दूसरे सूर्य त्रादि के साथ उपचय को प्राप्त हुआ हो वह योग; (त्सुज्ज १२) । पीणिम पुंसी [ पीनता ] पुष्टता, मांसलता; (हे रं, १४४) । पीयमाण देखो पा≕ग । पीयमाण देखो पी=पी। पील सक [पीडय्] १ पीलना, दमाना । २ पीढ़ा करना,

हैरान करना । पीलइ, पीलेइ; (धात्वा १४४; पि २४०)। कवकु—पीलिज्जंतः ( था. ६ )। पीलण न [पीलन]दवाव, पीलन, पीलना, "मागंसिणीण माणो पीलणभीत्र व्व हित्रग्राहि" (काप्र १६६), "जंतपीलण ई कम्मे" ( उन्ना )। पीला देखो पीडा; ( उप ४३६; सुपा ३४८)। पीळावय वि [ पीडक ] १ पीलने वाला; २ पुं तेली, यंत सं तेल निकालने वाला; (वज्जा ११०)। पीलिअ वि [ पीडित ] पीला हुआ; (श्रीन; ठा ५, ३; उन)। पी ठु पुं [ पी छु ] १ बन्न-विशेष, पीलु का पेड़; ( पगण १; वज्जा ४६ ) । २ हाथी; ( पात्रा; स ७३५ ) । ३ न दूध; "एगर्ड वहुनामं दुद्ध प्रयो पीतु खीरं च" (पिंड १३१ ) । पीलुअ पुं [ दे पीलुक ] शावक, वद्या; "तडसंठिमणीडेक्कंत-पीलुग्रारक्षलेक्कदिगणमणा" (गा १०२ )। पीलुइ वि [दे प्लुप ] देखा पिलुइ; (दे ६, ४१)। पीचर वि [पीचर ] उपचित, पुष्टः, ( णाया १, १; पायाः सुपा २६१ )। "गवभा स्त्री [ "गर्भा ] जो निकट भविष्य में ही प्रसव करने वाली हो वह स्त्री; ( मोघमा 🖙 )। . 🛁 पीवल देखो पीअ=पीत; (हे १, २१३; २, १७३; कुमा )ी **पीस्न** सक [ **पिप्**] पीसना । पीसइ; ( पि ७६ ) । वक्क---पीसंतः (पिंड ४७४; णाया १, ७)। संक्-पीसिऊणः (कुप्र.४१)। पीस्तंग न [पेषंण ] १ पीसना, दलना; (पण्ह ४, १; उप प्र १४०; रयण १८) । २ वि पीसने वाला; (स्त्र १, र्व, १; १२)। पीसय वि [ पेपक ] पीसने वाला; ( सुपा ६३ )। पीह सक [स्पृह्, प्र + ईह् ] अभिलापा करना, चाहना । पीहंतिं, पीहेजाः, ( घौपः ठा ३, ३—पत १४४ )। पीहरा पुं [ पीठक ] नवजात शिशु का पीलाइ जाती एक वस्तुः (उप ३११)। **ँपु** स्रो [ पुर् ] शरीर; ( विसे २०६४ ) । पुअ न [प्लृत] १ तिर्यंग् गति; २ भाँपना, भाष्य-गति; "जुजमी मो प्(१पु)यवाएहिं" (विसे १४३६ टी)। "जुद्ध न 🏄 िं युद्ध ] अवस युद्ध का एक प्रकार; (विसे १४७७)। पुअंड पुं [ दे ] तहल, युवा; ( दे ६, ४३; पाम )। पुआइ पुं [ दे ] १ तहण, युवा; (दे ६, ८०) । २ उन्मत्तः ( दे ६, ८०; षड् )। ३ पिशाचः ( दे ६, ८०; पात्रमः; षड् ) ।

पुद्धाइणी सी [दे] १ पिशाच-एहीत सी भूताविष्ट महिला; २ उन्मत् स्त्री; ३ इलटा, व्यमिचारियी; (दे ६, ४४)। पुआव सक [प्लावय्] ले जाना। संक्र-पुयावइत्ताः √र( ठा ३, २ )। पुँ पुं [पुंस् ] पुरुष, मर्द; (पि ४१२; धन्म १२ टी)। देखो पुंगव, पुंनाग, पुंवउ आदि। पुंख पुं [ पुट्ट ] १ वाण का अप्र भाग; "तस्स य सरस्स पुंखं विद्वइ अन्नेण तिक्खवार्षेण" (धर्मवि ६५; उप पु ३६४)। २ न देव-विमान विशेषः ( सम २२)। ्षुंखणग न [दे प्रोङ्खणक ] चुमाना, विवाह की एक रीति, गुजराती में 'पोंखणुं'; ( सुपा ६४ )। पुंखिअ वि [पुङ्कित ] पुंख-युक्त किया हुआ; "धणुहे तिक्खो सरो वुंखित्रो" (कप्पु)। पंगल पुं दि ] श्रेष्ट, उत्तमः ( भवि ) 1/ प्राव वि [पुङ्गव] श्रेष्ट, उत्तम; (सुपा ४; ८०; श्रु ४९; गउड )। पुंछ सक [ प्र+उङ्कु ] पोंछना, सफा करना । पुंछइ; ( प्राकृ हिंप, हे ४, १०५)। इ—**पं**छणीअ; (पि १८२)। पुंछ पुंन [पुच्छ ] पुँछ, लांगूल; (प्राक्त १२; हे १, २६)। पुंछण न [ प्रोञ्छन ] १ मार्जन; ( कप्प; उवा; सुपा २६०)। २ रजोहरण, जैन मुनि का एक उपकरण; ( वृह १ )। पुंछणी स्त्री [प्रोञ्छनी ] पोंछने का एक छोटा तृष्मय उपकरणः; (राय)। पंछिभ वि [ प्रोञ्छित ] पोंछा हुया, मृष्ट; ( पाय; कुमा; भवि )। पुंज सक [ पुञ्जू, पुञ्जूय ] १ इक्टा करना। २ फैलाना, विस्तार करना । पुंजइ; (हे ४, १०२; भवि) । कर्म-पुंजि-ज्जहः (कप्पू)। कवक् -पंजहज्जमाणः (से १२, ८६)। पुंज पुंत [ पुञ्ज ] ढग, राशि; (कप्प; कस; कुमा), "खारिक्क-पुंजयाइं ठावइ" (सिरि ११६६ )। पुंजइअ वि [ पुञ्जित ] १ एकवितः ( से ६, ६३; पडम ८, २६१)। २ व्यास, भरपूर: ( पडम ८, २६१)। पंजहज्जमाण देखी पुज=पुब्ज् । पुंजक } वि [ पुञ्जक ] १ राशि रूप से स्थित; "न उगं पुंजय 🔰 पुंजकपुंजका" (पिंड 🖘) । २ देखी पुंज=पुञ्ज । पुंजय पुंन [ दे ] कतवार; गुजराती में 'पूंजा'; ''काद्यांवि तहिं पुजयपुंछण्डउमेण निययपावस्यं । अविणितीया इव सारविंति जिलमंदिरंगणयं" (सुपा २६० ) ।

पुंजाय वि [ दे ] पिस्हाकार किया हुआ; "पुंजाओं पिंडलइयं" (पाभ्)। पुंजाविय वि [ पुंजित ] एकतित कराया हुआ; ( काल )। पुंजिअ वि [ पुञ्जित ] एकतितः ( से ४, ७२; कुमाः, कप्पू )। पुंड पुं [पुण्डू] १ देश-विशेष, विन्ध्याचल के समीप का म्-भागः, (स २२४ः, भग १४)। २ इत्तु-विशेषः, (पडम ४२, ११; गा ७४० ) । ३ वि. पुरबू-देशीय; ( पडम ६६, ४४ )। ४ घनल, रनेत, संफद; ( गाया १, १७ टी—पत २३१)। १ तिलक; (स ६; पिंडमा ४३; कुप्र २६४)। ६ देव-विमान-विशेष; ( सम २२ )। "वद्धण न [ "वर्धन ]. नगर-विशेष: (स २२४)। देखो पोंड। पुंडईअ वि [ दे ] पिगडीकृत, पिगडाकार किया हुया; ( दे ६, 1 ( 84 पुंडरिक देखो पुंडरीअ; ( सूत्र २, १, १ )। पुंडरिकि वि [पुण्डरीकिन्] पुण्डरीक वाला; (सूत्र २, १, १)। पुंडरिंगिणी स्त्री [ पुण्डरीकिणी ] पुष्कलावती विजय की एक नगरी; ( गाया १, १६; इक; कुप्र २६१ )। पुंडरिय देखो पुंडरीअ=पुग्डरीक, पौग्डरीक; ( उत्र; काल; पि ३५४ )। पुंडरीअ युं [ पुण्डरीक ] १ ग्यारह ६द पुरुषों में सातवाँ ६द; (विचार ४७३) । २ एक राजा, महापद्म राजा का एक पुत्र; (क्रप्र २६५; खाया १, १६) । ३ व्याघ, सार्द्रल; (पाय) । ४ पुंन. तप-विशेष; ( पव २७१.) । ४ श्वेत पद्म, सफ़ेद कमल; ( स्थ्रनि १४१ )। ६ कमल, पद्म; "श्रंबुरुई सयवत्तं सरोरुहं पुंडरीयमरविंदं" (पाय; सम १; कप्प )। ६ देव-विमान विशेष; (सम ३४)। ७ वि. स्वेत, संफद; (संग १३२ )। "गुम्म न ["गुल्म] देव-विमान-विशेष; (सम ३४)। °दह, °द्दह पुं [ °द्रह ] शिखरी पर्वत पर का-एक महा-हद; (ठा २, ३; सम १०४)। पंडरीअ वि [ पोण्डरीक] १ श्वेत पद्म का, श्वेत-पद्म-संबन्धी; ( सुग्रनि १४१ ) । २ प्रधान, मुख्य; ३ कान्त, श्रेष्ठ, उत्तम; ( सूत्रनि १४७; १४८ ) । ४ न. स्वकृतांग स्व के दितीय श्रुतस्कन्धं का पहला अध्ययन; (स्मिनि १६७)। देखो पोंडरीग । पुंडरीया स्त्री [ पुण्डरीका ] देखो पोंडरी; ( राज )। पुंडे ब्र [दे] जाब्रो; (दे ६, ४२)। ... पुंढ देखो पुंड; ( उप १६१ )। पुंद्ध पुं [दे] गर्न, गड़हा; ( दे ६, ४२ ) 🗔

पुंनाग पुं [पुन्नाग] १ वृत्त-विशेष; पुष्प-प्रधान एक वृत्त-जाति, पुन्नाग, पुलोक, युलतान चम्पक, पाटल का गाछ; (उप: १५; १६८ टी; सम्मत १७६) । २ श्रेव्हे पुरुष उत्तम सर्द; ( प्रम्स । १२ ही; सस्मृत १७६:)। देखो ्**पुन्नाम**् विकास पंपुक्ष युं [ दे ] संगम; ( दे ६, ४२ ) । क्रान्य । हा वर्ष पुंभ पुंत [ दे ] नीरस, दाड़िम का छिलका(? ), "मरगड श्रृतत्त्रयं जा निपीलियं पुंभमप्पए ताव'ः (धर्मविक्ष् )। ्र "त्रलत्तए मृग्गिए नीरसं पणामेष्र" (महाः ke) ] । 🕬 पुंचउ पुंन [ पुंचचस् ] व्याक्रणोक्त संस्कार-युक्त शब्द-विशेष, पुंर्तिग् राव्दः ( प्रणा ११—पतः ३६३.) । ११००० । पुंचेय पुं [ पुंचेद ] १, पुरुष को स्त्री-स्पर्श का : अभिलाप; ्र उसका कारण -भूत कमे ; (पि.४१३)। 🖖 🤭 पुंस सक [ पुंस्, मृज् ] मार्जन करना, पोंछना । पुंसइ; ( हे पुंसं देखो पुंं। भनोइछ, कोइछग छुं। िकोकिछ] ्र मरदाना कोयल, मिक; ((ठा, १७५० पत ४६६; पि।४१३))। पुंसण न [ पुंसत ]्मार्जन; (क्रमाः)ह । हाराव / हारावर ्षंसदः प्रं [प्रावदः] (प्रवृश् ऐसानामः ( क्रमा ))। 🔑 🕾 पुंसली स्री [पुंअली] कुलटा, व्यभिचारिगी स्त्री; (वजा हरून;।धर्मविः १३५) । १००० ( हर्गाट एह हेर्ग का स्त्री पुंसिक वि [पुंसित ] पोंछा हुआ; (दे। १, ६६ )। ११) पुक्काः 🕽 👸 सक् [ पूत् + छ ] । पुकारता, ः डाँकना, आह्यान पुक्कर् । पक्रेस् ( ध्रम्म ११ वी: )। वक्र--ृ पुन्कांत, पुनकार्ताः (त्पवह १,३२ं चन ४४३३आ) १३८०) । ्देखो पोक्कता हा हा होता। "जिल्हा हु विकार पुक्करियः वि,[ःपूटकृत ] पुकारा हुआ; : () धुपा ३८१:) । पुक्कल देखो । पुक्खलः ('पग्हः २, ४, - प्रतः १४१()। । पुक्का स्वीः वेखो पुक्कार≑प्तकारः (्पांश्रः सुपार्ध १७)। पुक्कार देखो पुक्कर । पुकारेतिः (राय) । वक् पुक्कारंत, ुपुक्कास्ति; पुक्कारेमाण; ( सुण ४१४; ३८१; २४८; ु**णायात्रभं १८०**) पर क्रम्य हमा राज्य विस्तर विस् पुक्कार पुं [पूटकार] पुकार, डाँक, ब्राह्मान, ( सुपा ११७) (सहात्रास्य क्रिक्र) क्रिक्र क्रिक्र के क्रिक्र के क्रिक्र क्रिक्र के क्रिक्र के पुनखर देखो पोषखर=पुष्कर; (कप्प; महा; पि.१३१)। °किंणिया सी [°कंणिका ] पद्म का बीज-कोश, कर्मल का मध्य भागः ( द्यौप ) । 'वख पुं ['ग्रस्त] १ विष्णुः श्रीकृष्णः । २ कश्मीर के एक राजा का नाम; (मुद्रा १५२) िमायान िगत ] वाद्य-विशेष का ज्ञान, कला-विशेष; ( श्रोष ) ो

ैंद्ध न [-ीर्ध ] पुष्करवर-नामक द्वीप का आधा हिस्सा; (सुज्ज १९६.)। वर पुं िचर ोद्वीप-विशेषः (च्या २, ३, पिड्)। **ऀसंवृहग**्देखो**्पुक्खळ-संवृहयः** (्राज्ः) । **ै।वत्त**्देखो पुक्खळावद्वयः ( राज )। 🖟 💎 👔 ( 🥍 🚉 🕉 पुक्खरिणी देखो पोक्खरिणी;; (,सूत्र,२,,२,,२,,३,३औप; पात्र्य )। क्षण विद्यालयम् सम्बद्धिः हे अ पुक्खरोअ ү पुंि पुष्करोद् ] समुद्रत्विशेषः ( इकः ठा ३, पुक्खरोद ों ति, ए, सुनं १६ )। कार कारी कि पुक्खळ पुं [ पुष्कर ] १ ःएकः विजयः, प्रान्त-विशेष, जिसकी ं मुख्य नगरी का नाम त्रोषिय हैं; ( इक ) । ं २ :पद्म; कमलुं; "भिसभिसमुणालपुक्खलताए" ा ( सूत्र ् २, ते ३) विषक् ः ३.पेद्म-केसरः (ब्राचा ३, १) ५<del>० सूतं ४७ ) । १</del>**विभंग**ःत [ °विभङ्ग ] पद्म-कन्दः ( माचा २, १, ५- सूत्राह्म )। °संबद्घ, संबद्घय पुं [ःस्वतं, °क्]ःमेघ-विशेष्, जिसके बरसने ्सि दस हजार वर्ष ातक प्रथिवी वासित रहती है; ( उर २,३६) ठा ४, ४---पत २७० ) । देखो पुक्खर । पुनखळ पुन पुष्कळ ] १ एक विजय, प्रदेश विशेषः ( ठा ३) ५—पत्र 🗝 )। र अनार्य देश-विशेष; ५ पुंस्री जिस देश में ं उत्पन्न, उसमें रहने वाला; "सिंवलीहिं पुलिदीहिं पुक्खलीहिं ं( १ )% ( भगे ६, ३३ - पंत ४४७ ) । [ "सिंहलीहि पुलि-दीहिं पक्कणीहिं (११)" (भग-६, ३३ टी-पले ४६० )]। िं अत्यन्तं, प्रभूतं; ( क्रंप्रा ४१० )। ि हे संपूर्ण, परिवृण्ड (स्थर, १,१)। पुनस्तलिक्समा ) पुन [दे] जलहरू-विशेष, जल में होने पुक्खलिक्स्मय 🕽 वाली वनस्पति-विशेषः (सूत्र २, ३, १५; १६)। देखो पोक्खलच्छिलय। पुनखलावई स्त्री [ पुष्करावती, पुष्कलावती ] महाविदेह वर्ष का विजय प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३; इक; महा )। ेक्नुंड पुन [ क्नुट ] एकशैल पर्वत का एक शिखर; ( इक)। पुनखलावद्वयं पुं [पुष्करावर्तक, पुष्कलावर्तक ] मेध-विशेष; "पुक्खल(१ला)वदृष्णं महामेहे एगेणं वासेणं देस वाससहस्साई भावति" ( ठा ४, ४ )। पुष्पळावतः पुं [ पुष्करावर्त, पुष्कळावते ] महाविदेह वर्ष का एक विजय-प्रान्त; (जं ४)। कूड पुं [ कूट ] एक-शैल पर्वतं का एक शिखर; ( इक् ) । पुंचा युन [दे] वाय-विशेषः "सो पुरस्मि पुग्गाइ वाएई" Mary 1998 (Sept. 1997) (Sept. 1998)

पुग्गल देखां पोग्गल; (सिक्खा १४; नव ४३; पि १२४)। °परहः, भरावत्त षुं [ भरावर्त ] देखो पोगांळ-परिश्रहः (। कॅम्म ५, 🖂६; वै ५०; सिक्खा ८ ) । 🕾 🖰 🎠 पुरुचंड देखों पोच्चड; "सेयमलपुन्न(१व)डम्मी" (तंदु, ४०) । पुँच्छ सक [ प्रच्छ् ] पूछना, प्रश्न करना । . पुच्छा; ( हे-४, . ६७)। भूका —पुच्छिंस, पुच्छीय, पुच्छे; (पि:४१६; कुमा) भग )। इसर्म-पुच्छिज्जद्दः ( भवि )। वक्र-पुच्छंतः (सा.४५) ३४५; कुमा ) । कवक —पुच्छि**उ जंत**; (नाः ३४७; सुर ३, ११४१ )। संक्र-पुच्छिता; (भगः)। हेंकु--पुच्छिउं, पुच्छित्तपः, (वि १७३: भग ) 🗟 के 🗝 े पुच्छणिउन, पुच्छणीअ, पुच्छियव्व, पुच्छेयव्व; ः(१४)। १४; पि ४७१; उप ८६४; कला )ोहा हे हे । हिल्ल पुच्छ देंखो पुंछ=प्र + उच्छ् । पुंच्छइ; (ःषड्!्) । ः ःः पुच्छ देखो पुंछ=पुच्छ; ( कप्प )। पुच्छक्ष ो - वि [ प्रच्छक ] पूछने वाला, प्रश्नुकर्ताः (ब्रोधभा-पुच्छग 🛵 २८; सर १०, ६४-) । स्त्री— च्छिआ; (प्रभि-934 ). 16-197 17-90 ] 18 6 18 6 18 7 8 18 18 पुच्छण न [ प्रच्छन, प्रश्न ] प्रच्छाः (स्थ्रनि १६३; धर्मनि ीं भारते ६४ हों ) कि का हुए का कारताल कर कर पुच्छणया ) स्त्री [ प्रच्छना ] अपर देखेश ( उप ४६६; पुरुष्णा मीप ) किल्ही । त त्राहर होता पुच्छणी स्त्री [ प्रच्छनी ] प्रश्तुकी आया; (स्र ४, )१ हान्यत् पुच्छल ( अप ) देखी पुड=पृष्ट ; ( पिंग ) । पुच्छा स्त्री [ प्रच्छा ] प्रश्ते ; ( देवा; सुर ३, ३१ ) । पुच्छिअ वि [ प्रष्ट ] पूछा हुआ; ( स्रोप; कुमा; भग; कृप्प; सुर २, १६५ )। पुरुत देखो पुच्छल; (पिंग )। पुछल देखो पुच्छल; (पिंग )। पुज्ज सक [ पूजय ] पूजना, श्रादर करनी । पुज्जर : (क्रिप्र ४२३ भिव )। कर्म - पुंजिजनाई; (भित्र )। वक्र-कु पुरुजेतं, (कुप्र १२१) । केवक पुज्जिक जेतं, ( भवि ) । संक्र-पुडिजडं, पुडिज्डणः (क्रिप्र १०२) मुन्। क्र--पुज्जिअञ्बः :(नतिन्धः) । स्तिप्रयो - : पुंज्जावदः : ( निविह्) िनि पुज्ज देखो पूज=पूजय्माः त्याः विही ६ पुरजंत देखोःपुरिजं=पूजय् १८१८ : ६ १८ १८११ } अलाहाः ३ पुर्व्जतादेखो पूर=पूर्व्षो १८६ ४६६ १८८६ १८ १८ १८ पुजना विजना विजना अविति (क्षित्र भरेश ) भाग कि कि

पुज्जमाण देखो पूर=पूरम् । पुज्जा स्त्री [ पूजा ] पूजा, अर्ची; ( उप प्र २४३०) । पुज्जिय वि [ पूजित ] सेवित; श्रिचित; (, भवि ) । 🕝 🕾 🔑 पुरुक्तिक [ प्रज्ञाचनक ] पोंडला । पुरस् (प्राक्त ६७)) १४५३० र्श्वेष्ट न [दे ] पेट, उदर; (धा २८; मोह ४१; पतः १३४; सम्मत ३२६६ सिरि २४३, सणः) । ार्धिक ी १० १११६२ पुटल । पुंन [दे] गउड़ी, गाँठ; गुजराती में विद्जुं?; पुडलयः ें 'संवलपुडलयं च गहिय'' (:सम्मत ६१०) । हुः इपू पुरक्तिया स्त्री [दे ] छोटी गठड़ी; (्सुपा ४३;तेह ४४ )लिएसी पुट्टिल पुं [पोट्टिल ] १ भगवान् महावीर् काः एक शिष्य, ज़ोः भविष्य, में तीर्थकर होने वाला है; ( विचार ४७८) । २०४कः अनुत्तर-देवलोक-गामी जैन महर्षि; ( अनु २:) 🗁 🕌 🖂 पुद्ध वि [ स्पृष्ट ] १ छुत्रा हुआः, (भगः, औपः, हे १, (१३१)। रं नः स्प्रेर्श; ("ठाः २, "१; नव "१े⊏ ) ।। ः पुद्व वि [प्प ] १ पूछा हुआ; (श्रीप; संग, हैं र, रहें )। र न प्रस्नः ( ठा २, १ )। लामिय वि िकामिके श्रमिप्रह-विशेष वाला ( मुनि ); ( श्रीप; पर्यह रि, ) भ "सेणियापरिकाम पुन िश्चे णिकापरिकामन् दिश्चिति की एक प्रतिपाद्य विषयं ( समि १२६ ) १६ विषयः ) अधिकार एक प्रतिपाद्य विषय; ( सम १९५ )।

पुद्ध वि [ पुष्ट ] उपचितः; ( याया १, ३; स ४१६ )।

पुद्ध वि [ पुष्ट = १०००; (प्राप्तः सचित १६ )।

पुद्ध वि [ स्पृष्टवत् ] जिसने स्पर्श किया हो वहः ( आचा अ = हा ला । ताल कि एक्ट पुडुवई देखो पोडुवई: ( मुज्जान क कि है) । वि हि एहर पुद्वया स्त्री [ प्रोष्टपदा ] नकत-विशेषः (सुन्त्र १०, ६०),। पुष्टि स्त्री [ पुष्टि ] पोष्रण, उपचयः (्विसे २,६१;,चेइयः प्रारी २ ब्रहिसा, दया; (पग्ह २, १९ पत ६६ )। म वि [ भत् ] १ पृष्टि वाला । २ पुं भगवान् महावीर हा एक । शिष्यः ( अतु ) । पुट्टि देखो पिट्टि=पृष्ठः, "पात्रपिडिश्रस्त-प्रको पुट्टिः पुत्ते समारु-हितम्मि" ( गा ११; ३३; ८७; प्राप्र; संचि १६५) । 🚎 🚋 पुष्टि ,स्री [ पुष्टि ] एच्छा, परन । य वि ि ज ] प्रश्त-जातितुः क्षेत्रहरूक के जाता के कि कार के कि कि कि कि पुडि:खी [[स्पृष्टिः] स्पर्श । भ्याति : भिज्ञा स्पर्श-जितः; असीर बाला ( शीर ): ( फरा १: गा 1:( है: हाहत) पुडिया खी:[पृष्टिकार] प्रश्नः से होने (वालीः किया तालाने ् बस्धः ( ठा २, १-) । । । । १ १ ११ १२ तिहासः )

पृद्धिया स्त्रो [स्पृष्टिका ] स्वर्श से होने वाली किया-कमें -वन्ध; (ठा २, १)। पुट्टिल देखो पोहिल; ( यनु २ )। पुद्वीया स्त्री [स्पृष्टीया ] देखो पुद्विया=स्पृष्टिका; ( नव ۹८ ) ۱ पुट्टीया स्त्री [ पृष्टीया ] प्रच्छा से होने वाली किया-कर्म-बन्धः ( नव १८)। पुड पुन [ पुट ] १ मियः संबन्ध, परस्पर जोड़ान, मिलान, मिलान; ''श्रंजलिपुड--'', ''ताहै करयलपुडेया नीत्रो सो'' (श्रोप; महा )। २ खाल, ढोल ब्रादि का चमड़ा; "हुरव्भपुदसंठाण-संठिया" (उवा ६४ टी; गउड: ११६७; कुमा ) । ३ संबद्ध दल-द्भय, मिला हुआ दो दल; ''सिप्पपुडसंठिया" ( उवा; गउड १७६)। ४ त्रोपि पकाने का पाल-विशेष; (णाया १, १३)। ४ पत्नादि-रचित पात्र, दोना; (रंभा)। ६ श्राच्छादन, ढक्कन; ( उत्रा; गउड ) । ७ कमल, पद्म; "पुडंइग्री" (विक २३)। भेयण न [ भेदन ] नगर, शहर; ( कस )। °वाय पुं [°पाक ] १ पुट-पालों से श्रोषधि का पाक-विशेष, र पाक-निज्यन्न श्रीवध-विशेष; "पुढ(१ ड)-वाएहि" ( याया १, १३---पत्र १८१ ) । पुड (शौ) देखो पुत्त=पुतः (पि २६२; प्राप्र)। पुडइअ वि [ दे ] पिगडीकृत, एकलित; ( दे ६, ५४ )। पुडइणी स्त्री [दे पुट्किनी] निलनी, क्मिलिनी; (दे ६,-११; विक २३)। पुडग पुंन [ पुटक ] देखो पुट= पुट; ( उवा )। पुडपुड़ी स्त्री [दे] मुँह से सीटी वजाना, एक प्रकार की श्रव्यक्त श्रावाज; ( पव ३८ ) । पुडम देखो पुढम; ( प्रति ७१; पि १०४ )। पुडय देखो पुडग; ( उत्रा; सुपा ६४६ )। पुडिंग न [दे] मुँह, वदन; २ बिन्दु; (दे ६, ८०)। पुडिया स्त्री [ पुटिका ] पुड़ी, पुड़िया; ( दे ४, १२ )। पुड़ (शो ) देखो पुत्त=पुत्र; (प्राप्र )। पढं देखो पिहं; (षड् )। पुढम वि [प्रथम] पहला; (हे १, ४४; कुमा; स्वप्न २३१)। पुढिवि° देखो पुढवी; ( श्राचानि १, १, २; भग १९, ३; पि ६७)। काइय, क्काइय वि [क्नायिक ] पृथिवी शरीर वाला (जीव); (फणा १; भग १६, ३; ठा १; माचानि १, १,२)। <sup>°</sup>वकाय 'देखो पुढवी-काय; ( ब्राचानि १, १, २ )।

पुढवी स्त्री [ पृथिवी ] १ पृथिवी, धरती, भूमि; ( हे १, , ८८; १३१; ठा ३, ४ ) । २ काठिन्यादि गुण वाला पदार्थ, द्रव्य-विशेष—मत्तिका, पापागा, धातु त्रादि; (पगग १)। ३ पृथिवीकाय का जीव; (जी २)। ४ ईशानेन्द्र के एक् 🌬 लोकपाल की ग्रग्र-महिषी; (ठा ४, १---पत २०४)। ५ एक्री दिक्कुमारी देवी; ( ठा ५-पत ४३६ ) । ६ भगवान सुपार्श्वनाथ की माता:का नाम; (राज)। काइय देखो पुढिव-काइय; (राज)। °काय वि [ °काय ] पृथिवी शरीर वाला (जीव); (ग्राचानि १, १, २)। वह पुं [ °पति ] राजा; (ठा ७)। "सत्थ न [ शिस्त्र ] १ पृथिवी रूप राखः; २ पृथिवी का राखः, हल, कुद्दाल आदिः ( ग्राचा )। देखो पुहई, पुहवी। पुढीभूय वि [प्थग्भूत] जो त्रलग हुत्रा हो; (सुपा २३६ ) । पुदुम वि [ प्रथम ] पहला, श्राद्य; (हे १, ४४; कुमा )। पुढो म्र [प्थम् ] म्रलग, भिन्न; ( सुपा ३६२; रयखं ३०; श्रावक ४०; श्राचा) । <sup>°</sup>छंद वि [ °छन्द ] विभिन्न श्रभिप्राय वाला; (ग्राचा; पि ७८) । °जण पुं [ °जन ] प्राकृत् 💯 मनुष्य, साधारण लोक; (स्त्र १, ३; १, ६) °जिय धुँ रें िंजीव ] विभिन्न प्राणी; (स्त्र १, १, २, ३)। **ँविमाय, °वेमाय** वि [**ँविमात्र**] ब्रनेक प्रकार का, बहुविधः ( राजः ठा ४,४—पत २८० )। पुढोजग वि [दे. पृथाजक ] पृथाभूत, भिन्न व्यस्थित; "जिमगां जगती पुढोजंगां" (सूत्र १, २, १, ४)। पुढोचम वि [पुथिन्युपम ] पृथिवी की तरह सव सहन करने वाला; (स्य १, ६, २६)। पुढोसिय वि [ पथवीश्रित ] पृथिवी के आश्रय में रहा हुआ; (स्य १, १२, १३; याचा )। पुण सक [पू] १ पवित करना । २ धान्य ब्रादि को तुष-रहित करना, साफ करना । पुण्डः; (हे ४, २४१) । पुण तिः; ( गाया १, ७ )। कर्म-पुणिजइ, पुन्तइ; (हे ४, २४२)-पुण अ [ पुनर् ] इन अर्थों का सूचक अव्ययः - १ भेद, विशेष; ( विसे ८११ )। २ अवधारण, निश्चय; ३ अधिकार, ४ द्वितीय वार, वारान्तर; १ पन्नान्तर; ६ समुच्चयः ( पगह २, ३; गउड; कुमा; श्रीपः जी ३७; प्रास् ६; ६२; १६८; स्वप्न ७२; पिंग )। ७ पादपूर्ति ु में भी इसका प्रयोग होता है; ( निवृ १ )। °करण न

[ °करण ] फिर से बनाना; २ वि. जिसकी फिर से बनावट की जाय वह; "भिन्नं संखं न होइ पुराकरण" (उव)। "णणव वि [ 'नव ] फिर से नया बना हुआ, ताजा; ( उप प्हट टी; क्ष्रू)। **°पुण** त्र [ **°पुनर्**] फिर फिर, वारंबार । **°पुंणकः**-रणाःन [ पुन:करण ] फिर फिर वनाना, वारंवार निर्माण; (दे १, ३२ )। °वभव पुं [ भव ] फिर से उत्पत्ति, फिर से जन्म-प्रहण; ( चेष्य ३५७; ग्रौप )। °व्भू स्त्री [ °भू ] फिर से विवाहित स्त्री, जिसका पुनर्लभ हुआ हो वह महिला; "अत्थि पुषात्रभूकपो ति विवाहिया पच्छन्नं" ( कुप्र २०८; २०६ )। 'रिचि, 'राचि झ [ °अपि ] फिर भी; ( उवा; उत्त १०, १६; १६)। **ँरावित्ति** स्त्री [ ँआवृत्ति ] पुनः त्रावर्तनः (पिड )। "रुत्त वि [ "उक्त ] फिर से कहा हुआ; २ न पुनरुक्ति; (चेइय ४३८) । वि म्र [ अपि ] फिर भी; (संचि १६; प्राकृ ८७ )। <sup>°</sup>ठवसु युं [ °वसु ] १ नत्त्तत-विशेषः (सम १०;६६)। २ आठर्वे वासुदेव के पूर्व जन्म का नाम; ( सम १४३; पडम २०, १७२ )। पुण (अप) देखो पुण्ण=पुषय । ैमंत वि [ भित्] पुण्यशाली; (पिंग)। पूर्णअ सक [दृश् ] देखना । पुराग्रहः ( धात्वा १४४ )। पुणइ पुं [ दे ] श्वपच, चायडाल; ( दे ६, ३८)। 🎺 पुणण .वि. [ पवन ] पवित्र करने वाला । क्ली— णी; (कुमा)। पुणरुत्त ) त्र. कृत-करण, वारंवार, .फिर फिर; "त्रइ. सुप्पइ-पुणरुत्तं े पंसुति गीसेहेहिँ श्रंगेहिँ पुणरुत्तं'' (हे १, १५६; कुमा), "ग नि तह छे अरमाइँ वि हरंति पुणरुत्तरा अरसिमाइं" (गा २७४)। पुणा । अ. देखो पुण=पुनर्; (पि ३४३; हे १, ६४; पुणाइं ) कुमा; पडम ६, ६७; उत्रा )। पुणु ( अप ) देखो पुण=पुनर् ; ( कुमा; पि ३४२ )। पुणो देखो पुण≕पुनर् ;ु( श्रोप; कुमा; प्राक्ट ५७ )। पुक्रोत्त देखो पुण-रुत्त, पुणरुत्त; ( प्राकृ ३० )। पुणोत्ल सक [प्र+नोद्य्] १ प्रेरणं करना। र श्रत्यन्त दूर करना । पुणोल्लयामो; ( उत्तं १२, ४० )। पुण्ण पुन [ पुण्य ] १ शुभ कर्म, सक्तः; ( श्रौपः, महाः; प्रासु

७५; पात्र ) । र दो उपवास, वेला; "भई पुर्ण (१ गर्ण) सुद्दी (१हि )यं छ्द्रभत्तस्स एगहा" (संबोध ४८) । ३ वि.

पवितः "थाणुपियाजलपुगगां" ( इसा )। कलसो स्री

[ °कंछशो ] लाट देश के एक गाँव का नाम; (राज़)। °घणे पुं [ **घन** ] विद्याधरों का एक स्वनाम-ख्यात राजा; (पडम ६,. ६५)। **ँमंत, भन्त** वि [्वन् ] पुण्य वाला, भाग्यवान्; (हें २, १६६; चंड )। देखां पुन्न=पुगय। पुण्ण वि [ पूर्ण] १ संपूर्ण, भरपूर, पूरा; (श्रीप; भग; उना)। २ पुँ. द्वीपकुमार देवों का दानिखात्य इन्द्र; (इक)। ३ इत्त्वर समुद्र का अधिष्ठायक देव; (राज) । ४ तिथि-विशेष, पत्त की पाँचवीं, दसवीं श्रीर पनरहवीं तिथि; ( सुज १०, '१५)। ५ पुंन. शिखर-विशेष; (इक)। <sup>°</sup>कलस्त पुं [ °कला ] संपूर्ण घट; ( जं १ ) । °घोस पुं [ °घोष ] ऐरवत वर्ष का एक भावी जिन देव; (सम १५४)। °चंद् पुं [ "चन्द्र ] १ संपूर्ण चन्द्रमा । २ विद्याधर वंश के एक राजांका नाम; (पडम १,४४)। °प्पभ पुं[°प्रभ] इज्जुवर द्वीप का अधिपति देव; ( राज )। "भद्द पुं [ "भद्र ] १ स्वनाम-ख्यात एक गृह-पति, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ले मुकित पाई थी; ( अंत )। २ यच-निकाय का एक इन्द्र; (ठा ४, १)। ३ पुंन, अनेक कृट -शिखरों का नाम; (इक)। ४ यत्त का चैत्य-विशेष; (श्रीप; विपा १, १; उवा )। <mark>ुँमासी स्त्री [ भासी ] पूर्णिमा तिथि; ( दे ) । **ँसेण** पुं</mark> **िंसेन** राजा श्रेखिक का पुत्त, जिसने भगवान महावीर के पास दीचा ली थी; ( अनु ) । देखो पुन्न=पूर्ण । पुण्णमासिंगी खीं [पौर्णमांसी ] तिथि-विशेष, पूर्णिमा; ( च्रीप; भग ) । पुण्णवत्त न [ दे ] श्रानन्द से हत वस्नः (दे ६, ४३; पात्र )। 🧹 पुष्णा स्त्री [पूर्णा] १ तिथि-विशेष, पत्त की ४, १० और १६ वीं तिथि; ( संवोध १४; सुज्ञ १०, १६ )। २ पूर्णभद श्रीर माणिभद्र इन्द्र की एक महादेवी-श्रय-महिषी; (इक; गाया २ ), "पुराणभद्दस्य गां जिंदवदस्य जक्खरन्नो चतारि श्रगमहिसीयो परणतायो तं जहा—पुता(१ एगा) बहुपुत्तिया उत्तमा तारगा, एवं मांणिभइस्सिव" (ठा ४, १—पत २०४)। पुण्णाग ) देखो पुन्नाग; (पउम ४३, ३६; से ६, ४६; पुण्णाम हे १, १६०; पि २३१ )। पुण्णाली स्त्री [ दे ] असती, कुलटा, पुंथली; ( दे ६, ४३; षड्ं)। पुण्णाह पुन [ पुण्याह ] १ पुण्य दिन, शुभ दिवस, ( गा १६४; गडड ) । २ बाद्य-विशेषः "पुगणाहत्त्रेण" (स ४०१; ( ४६*७* पुण्णिमसी स्त्री [ पूर्णमासी ] पूर्णिमा; ( संवोध ३६ )।

पुणिणमा स्त्री [पूर्णिमा] तिथि-विशेष, पूर्णमासी; (काप्र १६४)। °यंद पुं [ चन्द्र ] पूर्णिमा का चन्द्रः ( महाः हेका ४८)। पुणिणमासिणी देवो पुण्णमासिणी; ( सम ६६; श्रा २६; र्सुउज १०,६ )। . पुत्र वुं [ पुत्र ] लड़का; ( ठा १०; कुमा; सुपा, ६६; ३३४; प्रास् २७; ७७; ग्राया १, २)। वई स्रो [ वती ] लड़का वाली स्त्री; ( सुपा २८१ )। . . पुत्तंजीवय पुं [ पुत्रंजीवक ] वृत्त-विशेष, पुतजीया, जिया-पोता का पेड़; "पुतंजीवग्ररिहे" (पगण १-पतं ३१) । २ न. जियापाता का वीजः "पुत्तंजीवयमालालंकिएगां" (स ३३%)। पुत्तय पुं [ पुत्रक ] देखो पुत्तः ( महा ) । 💛 🥍 🦠 पुत्तरें वृंद्री [दे ] योनि, उत्पत्ति-स्थान; "पुत्तरे योनी" ैं हम्भू राजिल्याम् स्टा (संचि ४७)। पुत्तलय दु [ पुत्रक ] पूतला; ( सिरि न्हे १; ६२; ६४ )। पुत्तित्या ) हो [ पुत्रिका ] शालमञ्जिका, पूर्तली; (पात्र); पुत्तिली ) कुम्मा ६, प्रवि १३; हुपा २६६; सिरि ८११)। पुत्तह देखो पुत्तः ( प्राकृ ३१ )। पुत्ताणुपुत्तिय वि [ पोत्रानुपुतिक ] पुत-पौतादि के योग्यः, "पुताणुपुत्तियं विति कप्पेति" ( णाया १, १ — पत ३७ )। पुत्तिआ क्षी [पुत्रिका ] १ पुत्ती, लडकी; ( श्रमि ३७ )) २ पुतली; ( दे ६, ६२; कुमा ) । 1 ( M. alk ) पुत्तिहरू देखो पुत्तः (प्राक्ट ३४०) म्हारा 🖓 🖟 राजापान् पुत्ती सी [ पुत्री: ] वडकी; (कृष् )। भागा पुत्ती स्त्री. [ पोती ] १ वस-खण्ड, मुख-विस्त्रां ; ( पन ६०) संबोध १४ है। ।।। र साडी, कटी वस्त्रः (धर्मित १५)। हेको<sub>त</sub>पोत्तो<sub>त</sub>ा<sub>रक</sub> प्रारक, गा के सङ्ग्रकातृ।" तः । परा पुत्त्ल्युः ((पुत्र ] पुत्रः लङ्काः (। प्राक्रावेशः) । किलिएएए पुत्थ वि [न्द्रे ] मृदुः कोमलः (ल्वेजूद्दर्भिः हो)। हाराहः क्राहरू पुतथ ो पुन [पुस्त, कि ] श्रिक्षणादि कर्मः (अक्षाक्ष) पुत्थय 🖯 २ पुस्तक, पोथी, कितानः, "पुत्थप् लिहाने इ" ( कुप्र ३४८.), "अवहरिओ पुत्थुओ सहसा" ( सम्मत् १९८:) । देखो पोत्थ। पुंथवी देखो पुढवी; (चिंडर)। । िराष्ट्र हु े हिंह गण ह पुश्रणी हे (पै.) देखों पुढवी; (प्राकृत १४४; पि:१६०)। पुंथुवी र्िनाथ (पे) पुं [ नाथ ] राजा; ( प्राकृ भ्रंका मुद्री की विषय के विषय के कि भी मान

पुत्र देखो पिह=रथक्; (ठा १०)। पुद्यं देखा पिघं; ( हे १, १८८ )। पुघम \rceil ( पै ) देखा पुडम, पुढुम; ( पि १०४; हि ४,) पुश्चमा र् ३१६ )। पुन्त देखो पुण्ण=पुन्य; "कह मह इतियपुत्रा न सो दीसिज्जे पचक्खं". ( सुर १२, ११५८; डिप् ७६८ टी; कुमाः) । ँकंखिअ वि [ ँकाङ्क्षित, <sup>°</sup>काङ्क्षिन् ] पुण्य की जाह वाला; (भग)। "कलरस पुंिकलशा एक : राजिका नाम; ( उन ७६८ टी )। °जसा स्त्री [ वशस् ] एक स्त्री का नाम; (:उप ७२५ टी ) । िपत्तिया स्री [°प्रत्ययाः] एक जैन मुनि-शांखा; ( कर्ष ) । "पिवास्य वि [ पिपा-सक ] पुराय का प्यासा, पुराय की चाह े वाला; (भगा) । भागि वि [ भागिन् ] पुण्य को भागी, पुण्य-शाली; (/सुप् ६४१ो) १८८ **सम्म पुंिशम्नु**ीएक विद्यापः काःनामः (.ड्यन्थरदे हो ) । ंकिसार पुं [ श्रेसार (] १ एक् ० ह्वनाम-) ख्यात श्रेष्टी; ( उप ७६५ टी ) । महार (१५१ महा) नामन पुन्त देखो पुण्णं=पूर्ण; ( खुरुहु; इंद र प्रदूत्तारी) ठाप्त २, ३; अनु २ )। °तल्छ पुं [°तल ] एक जैने सुनिः गच्छ; ((क्रप्राक्षा) 🖟 ः**'पाय**ाविः[ं'प्रीयाः]ह सुरीब-करीकाः संपूर्ण, कुळ-कमायूर्ण; ( उप ५२८ टी ), अभीमई की [भेदर]ग्रु भीयत्त-विशेषः (।सिरिन्द् ईहः )मजेर २ यत्त-निकायाका एकाष्ट्र इन्द्र; (ठा.२,३)। ३ एक अन्तक्तर् मुनि; ( अर्त् १८८)।) अःएक इन्जैन मुनिः, प्रार्थं ,श्रोसंम् तिल्ययानका अएक । शिष्यरूष्ट (कार ) । हैं) किसार विशिष्ट है हिंदी के किसा । हिसारह पुन्नयण द्वं [पुण्यज्ञनः] यत्ती, एक देव-जातिः (लपात्रां) ल युन्नाग ् देखो पुनागः, ( कष्पः, कुमाः, पडम २५, ४६ः, पुन्ताम ( पात्र )। ३ पुत्राम का फूल; ( कुमा; हे 19एह पुन्ताय ) १६० )। पुन्तालिया ) [दे] देखा पुण्णाली; ( सुपा १६६९) पुन्नालीं ार्ज क्षेष्ट्रण) ) . यहाँ एवं विकास है । एवं पुन्तिमा देखो पुण्णिमा; (रंभां ) 🖅 🖘 🖰 महा मिनु पुष्पुअ वि [:दे ] पीन, १५७), उपचितः (,दे ६,१११२) । छन्ना पुष्फन [पुष्पा] ११ फ्ला, कुम्रम्; (श्वाया १, १) कंप्पे सिर्ट ३, ६४; कुमाः )(। २४ एक विमानावासं, वित्र-विमान विरोत्रे; ्रिवेन्द्र १३ ६; समा ३८ ) । ३१ स्त्री का रूजें, १४ विकास, १५८ श्राँख को एक रोग; '६:क्वरेर का विमान; (हि १,(२३६; : २, ४ दे;इ६७; (१४४)) । हि°द्रसिखुंस हि°गिरिः ] (एके पर्वेत का नाम;हर्ष(पडम ७६(, अञ् )। विकास नामीवृक्ति स्टानिविव

ा देव-विमानः "पुण्फकंतं" (सम ३८)। °करंडय पुं (°करण्डको ः हस्तिरार्षि नगर का एक उद्यान; ''वुष्फकरंडए उज्जाले'' (विपा ,२,१)। केउ पुं [ केतु ] १ ऐरवत चोल का सातवाँ ्रभावी तीर्थंकर--जिनदेव; (सम १४४)। २ ग्रह-विशेष, ग्रहा-ा धिष्ठायक देव-विशेष; ( ठा २, ३ )। भान [ °कः] १ मूल भागः; "भागस्य पुष्कगंतो इमेहिं कञ्जेहिं पडिलेहे" (ब्रोघ २८-)। २ पुष्प, फूल; (कष्प)। ३ देखा जोचे ध्यः, ( भ्रोप )। °चूला स्त्री [ °चूला] १ भगत्रान् पार्श्वनाथ की मुख्य शिष्या का नाम; (तसमः १५२; कष्यः) ा ३ एक ः महासतीः, अन्तिकाचार्य की सुयोग्य शिष्याः ( पि )। ३ ृम् धुवाहुकुमार की मुख्य पत्नी का नाम; (विपा २, १)। °चूलिया स्त्री [ भ्यूलिका ] एक जैन यन्यः (निर १, ४)। 'च्युणिया ास्त्री [ शस्त्रेनिका ] पुल्पां से पूजा; ( याया १, २ )। ुँ चिवणिया स्त्री [ °चायिनी ] फूल विनने वाली, स्त्री; (पाम् )। °छ्डिजया स्रो [ °छादिका ] पुज्य-पात विशेषः (राज)। "जुमस्य न [ "ध्वजा ] एक देव-विमानः (सम ्रेप् )। "प्रदि पुं [ "नन्दिन् ] एक राजा का नामः ( ठा ) १९७० )। °णालिया देखो 'नालिया; ( तंदु )। °दंत पुं िदन्त ] १ नववाँ जिनदेव, श्री सुविधिनाथ; ( सम ६२; ठा २, ४)। २ ईशानेन्द्र के हस्ति सैन्य का अधिपति देव; (ठा ४, १; इक ) । ३ देव-विशेषः, (सिरि ६६५) । देती , स्त्री [ °द्रन्ती ] । दमयन्ती की माता का नाम, एक रानी; ( कुत्र ४८ )। °नालिया स्त्री [ °नालिका ] पुष्प का ्बेंट, (तंदु ४)। °निज्जास पुंः [िनर्यासः], पुल्प-सः; ( जीव ३ ) । °पुर न [ °पुर ] पाटलिपुत, पटना सहर; : ( राज ) । °पूरय पुं [ °पूरक ] पुष्प की रचना-विशेषः ( णाया १, १६ )। ° प्यम न [ अम ] एक देव-विमान; (सम ३८) हैं बिल पुं [ विलि ] उपनार, पुत्रप-पूजा; (पात्र)। वाण पुं [ वाण ] कामदेन; (रंभा )। भह स्त्रोन [ भद्र ] नगर-विशेष, पटना शहर; ( राज )। भैत वि [ वत् ] पुष्प वाला; ( णाया १, १ )। माल न ्रमाल ] वैताव्य की उत्तर श्रेषि का एक नगरः (१क )। ्रभाला स्त्री [ भाला ] लर्ज्य लोक भें सहने वाली. एक दिक्कुमारी देंबी; ( ठा ५---पत्त ४३७ )। य पुं [ कि ] भीत फेन, डिगड़ीए; (पात्र)। २ न, ईऱ्यानेन्द्र का एक पारियानिक विसान, देव-विमान-विशेष; (ठा ५; इक; पउम ७६, २५; ा स्रोप ) । ३ पुष्प, पृत्तः ( कृप्प ) । ४ लवाटः क्रा एक पुष्पाकार ग्राम्पणः (जं २)। देखो जगर ेग । लाई,

°लाबो स्री [ °लाबी ] फूल विनने वाली स्त्री; ( पाग्र; दे १; ६)। °लेस न [°लेश्य] एक देव विमान; ( सम ३८)। वर्ड स्री [ वती ] १ महुमती स्री; (दे ६, ६४; गा ४५०) । २ सत्युरुव-नामक किंयुरुपेन्द्र को एक अप्र-महिषा; (ठा ४, १; गाया २) । ३ वीसर्वे जिनदेव की प्रवर्तिनी-प्रमुख साध्वी - का नाम; (सम ११२; प्रा ६)। ४ चैत्य विशेष; (भग)। विण्ण न [ विण्ण ] एक देव विमान; (तम ३८)। °सिंग न [°श्रङ्क] एक देव-विमान; (सम ३५०)। °सिद्ध न [ °सिद्ध ] देव-विमान विशेषः (सम ३८)। ेसुय पुं [ ेशुक ] व्यक्ति-वाचक नाम; ( उव ) । वित्त न [ ावर्त ] एक देव विमान; ( समः इ८ ) । पुष्कस न [दे] फेकना, शरीर का एक भीतरी अंगः ( पड़म 904, 44 ) 1 पुण्का स्त्री [दे] फुफी, पिता की बहिन; (दे ६, ४२.)। पुण्फिञ वि [पुण्पित ] इसुमित, संजात-पुण्प; (धर्मवि १४८; क्रमा; णाया १, ११; सुपा ४८ )। पुष्फिआ [ दे ] देखो पुष्फा; (पात्र )। 🏑 💎 🗀 पुष्फिआ स्त्री [पुष्पिता] एक जैन ब्रागम-बन्धः (निर ५, ३)। पुष्पितम् पुंखी ['पुष्पत्व] पुष्पपनः (हे २, १४४)। पुष्फी [दें] देखी पुष्फा; (षेड्)। पुण्कुआ स्त्री [दे] करीय का अप्तिः "सूर्ण्जर हेमतिस्म दुरगद्यो पुष्कुत्रामुद्रवेण" ( गा ३२६ )। पुष्फुत्तर् न पुष्पोत्तर ] एक विमानः ( कृप् )। विद्यासम् न [ "यतंसक ] एक देव-विमान; ( सम ३८ ) । पुरुक्तरा ) स्त्री [पुष्पोत्तरा] शंक्कर की एक जाति; (काया पुरिकोत्तरा १ १, १७ -- पत २२६; पराण १७ -- पत ६३३)। पुष्फोदंय न [ पुष्पोदक ] पुष्प-रस से मिश्रित जल; ( याया १,१—पत्न १६ )। पुष्फोचयं ) वि [पुष्पोपंग ] पुष्पं प्राप्त करने वाला, कूलेन पुष्फीचा ने बाला ( बचा ); ( ठा ३, ११ पत १९३ )। पुम पुं [ पुंस् ] १ पुरुष, नर; "थीत्रपुमागां विसुज्मता" (पच ४; ४२), "पुमत्तमागम्मं कुमार दोवि" ( उत्त १४, ३; ठा ं 🖙 औप ) । २ पुरुष बंदः ( कस्म ४, ६० ) । आणमणी ःर्साः[ °आज्ञापनी ] पुरुष को आज्ञा देने वाली भाषा, भाषा-ं विशेषः ( पण्ण १९१ ) । **°पन्नाचणी** स्त्री [ँप्रज्ञांपनी ] भाषा-विशेष; (पुरुष के लच्चणीं के : प्रतिपाद्न करने विली ्भाषाः ( पगणा ११ - पत ३६४ ) । "चयुणा न [ "चचनः] पुंतिंग शब्द का उच्चारमः (प्राम-११—पत ३७०)।

पुस्स (अप) सक [दृश्] देखना। पुस्मदः ( प्राक्ट ११६)। पुयावइत्ता देखो पुआव। पुर ( अप ) देखो पूर=पूरय् । पुरहः ( पिंग )। पुर न [पुर ] १ नगर, शहर; (कुमा; कुप्र ४३८)। २ शरीर, देह, ( कुप्र ४३८ )। °चंद पुं [ °चन्द्र ] विद्याधर वंश का एक राजा; (पउम ४, ४४)। °भेयण वि [°भेदन ] नगर का भेदन करने वाला । स्त्री---°णी; ( उत्त २०, १८)। °वइ पुं [ °पति ] नगर का अधिपति; (भवि )। °वर न [ °वर ] श्रेष्ठ नगर; (उवा; पगह १, ४)। °वरी स्त्री [ °वरा ] श्रेष्ठ नगरी; ( गाया १, ६; उवा; सुर २, १५२ )। °वाळ पुं [ °पाळ ] नगर-रत्तक, राजा; ( भवि )। पुर देखो पुरं; "पुरकम्मिम य पुच्छा" ( वृह १ )। पुरएअ ) देखो पुरदेव; ( भवि )। पुरएंब 🕽 पुरओ अ [ पुरतस् ] १ अयतः, आगे; ( सम १४१; ठा ४, २; गा ३४०; कुमा; श्रीप )। २ पहले, पूर्व में; "पुरश्रो क्यं जं तु तं पुरेकम्मं" ( श्रोघ ४८६ )। पुरं त्र [पुरस्] १ पहले, पूर्व में; २ समन्न; "तए णं से दरिह् समुक्किंहे समाणे पञ्छा पुरं च गां विउलभोगसिमितिसम-न्नागते यावि विहरिजा" (ठा २, १—पत १,५७)। ३ अप्रो, आगे। "गम वि [ "गम ] अप्र-गामी, पुरो-वर्ती; (स्य १, ३, ३, ६)। देखा पुरे, पुरो। पूरंजय पुं [पुरञ्जय ] एक विद्याधर राजा । °पुर न [ °पुर ] . एक् विद्याधर-नगरः ( इक ) । 🗇 पुरंदर पुं [ पुरन्दर ] १ इन्द्र, देवराज; २ गन्ध-द्रव्य विशेष; (हे १, १७७)। ३ इज्ञ-विशेष, चव्य का पेड़; "पुरंदर-कुमुमदाममुविषेण सूर्या जाया" ( उप ६८६ टी )। ४ एक राजर्षि; ( पडम २०, ८० )। १ मन्दरकुरज नगर का एक विद्याधर राजा; (पडम ६, १७०)। "जसा स्त्री [ <sup>°</sup>यरास् ] एक राज-क्रन्या का नाम; ( उप ६७३ )। °दिसि स्त्री [ °दिश् ] पूर्व दिशा; ( उप १४२ टी )। पुरंघि । स्री [ पुरन्ध्री ] १ वहु कुरुम्व वाली स्त्री; रःपति पुरंघो । श्रीर पुत्र वाली खी; ( कुमा; कुप्र १०७; सुपा २६; पाद्रर्हु)। ३ अनेक काल पहले व्याही हुई स्त्री; (कप्पू )। पुरकड देखो पुरवखड; (सुंग २, २, १८)।

पुरकार पु [ पुरस्कार ] १ आगे करेना, अवतः स्थापन;

( ब्राचा )। २ सम्मान, ब्राद्रः, ( सम ४० )।

पुरव्यवड वि [ पुरस्कृत ] १ यागे किया हुया; ( श्रा ६ )। र पुरो-वर्ती, आगामी; "गह्णसमयपुरकखंडे पोग्गले उदीरेंति" (भग १, १)। पुरच्छा देखो पुरत्था; (राज)। पुरिच्छम देखो पुरित्थमः ( स २, ३ — पत ६७: सुज्ज २०—पत र⊏७; पि ५६५)। °दाहिणा स्री [ °दक्षिणा ] पूर्व-दिच्चिण दिशा, अभिकोण; (ठा १०—पत ४७८)। पुरिच्छमा देखो पुरित्थमाः; ( ठा १०—पत ४७८ )। पुरिच्छिमिल्ल देखो पुरितथिमिल्ल; ( सम ६६ ) । पुरत्थ वि [पुरःस्थ ] ब्रागे रहा हुब्रा; ब्रांग वर्ती, पुरस्सर; "पुरत्थं होई सहायं रणे समं तेण" ( उप १०३१ टी), "जेण गहिएणणत्या इत्थ परत्यावि हु पुरत्या" (श्रा १४)। पुरत्थ 🖒 त्र [पुरस्तात्] १ पहले, काल या देश की त्रपेत्ता पुरत्थको / से त्रागे; "तृष्पुरपुरत्थभाए" (सुपा ३६०), "मोस-पुरत्था ) स्स पच्छा य पुरत्थन्नो य" ( उत्त ३२, ३१ ), "ग्रादीणियं दुक्कडियं पुरत्था" ( सूत्र १, ४, १, २) । २ पूर्वदिशाः ''पुरत्थाभिमुहे'' ( कप्पः औपः भगः चाया १, १--पसं १६)। पुरितथम वि [ पौरस्त्य, पूर्व] १ पूर्व की तरफ का; "उत्तर-पुरत्थिमे दिसीभाए" (कप्प; श्रीप ) । २ न पूर्व दिशा; "पुरतो पुरित्थमेण" ( खाया १, १—पत ५४; उवा )। युरिधमा स्त्री [पूर्वा ] पूर्व दिशा; "पुरित्थमात्रो वा दिसात्रो आगओ " ( आचा; मृच्छ १४८ टि ) । पुरिश्यमिल्ल वि [ पौरस्त्य ] पूर्व दिशा का, पूर्व दिशा में ंस्थित; ( विपा १, ७; पि ४६४ ) । पुरदेव पुं [पुरादेव ] भगवान् त्रादिनाथः, "पुरदेवजियास्स ं निंव्वाण्''' ( पडम ४, ८७ ) i पुरव देखो पुठ्य; ( गडड; हे ४, २७०; ३२३ )। पुरस्सर वि [ पुरस्सर ] ग्रग्न-ग्रामी; ( कप्रू ) 🏳 पुरा स्त्री [ पुर् ] नगरी, शहर; ( हे १, १६ )। पुरा देखो पुरिल्ला=पुरा; ( सूत्र १, १, २, २४; विपा अ. १)। **°इय, <sup>°</sup>कय**िव [ °कृत ] पूर्व काल में किया हुआ; ( भिनः; कुप्र ३१६ )। भिन्न पुं [ भिन्न ] पूर्व जन्मः; (कुप्र ४०६ )। पुराञण वि [पुरातन ] पुराना, प्राचीन । स्त्री— णी; ( नॉर्ट—चैत '१३१ ) । 🐪 पुराकर सक [पुरा +क ] आगे करना । पुराकर ति; (स्थ १, ४, २, ४)।

पुराण वि [पुराण ] १. पुराना, पुरातनः ( गडडः, उत्त 🖙, · १२ ) । २ न् व्यासादि-मुनि-प्रगीत यन्थ-विशेष, .पुरातन इतिहास के द्वारा जिसमें धर्म-तत्त्व निरूपित किया जाता हो वह √राासः; (धर्मवि ३८; भवि)। <sup>°</sup>पुरिसः पुं.[ <sup>°</sup>पुरुष ] श्रीकृष्णः; (वजा १२२)। पुरिकोवेर पुं व. [ पुरीकोवेर ] देश-विशेषः ( पडम ६८, ्ह् ७ )। पुरित्थिमा देखो पुरित्थिमा; (सूत्र २, १, ६)। पुरिम देखो पुन्च≔पूर्व; (हे २, १३४; प्राक्त २५; भग; कुमा), ः ''पंचवञ्रो खलुः धम्मो पुरिमध्स य पञ्छिमस्स य जिलास्स'', (पव ে ৬४; पंचा १७, १ )। ेड्ड पुंन [ीर्घा] १ पूर्वार्घः प्रत्याख्यान-विशेष; (पंचा ५; पड़ि )। ३ तप-विशेष, निर्वि-कृतिक तप; ( संबोध ४७ )। हिंच वि [ ीर्घिक ] 'पुरि-मड्ढ' प्रसाख्यान करने वाला; (पग्ह २, १; ठा ४, १)। पुरिम वि [पौरस्त्य ] अय-भव, अये तन, आगे काः "इय पुन्युत्तचउक्के भाणेस पटमदुगि खु मिच्छत्तं । पुरिमदुगे सम्मतं" (.संवोध ५२)।. भुरिम पुं [दे ] प्रस्कोटन, प्रतिलेखन की किया-विशेष; प्युरिमा नव खोडा" ( स्रोघ २६४ )।.. पुरिमताल न [पुरिमताल ] नगर-विशेष; (विषा १, ३; पुरिमिटल वि [पूर्वीय] पहले का, पुरातन, प्राचीन;ंश्रासि नरा पुरिमिल्ला, ता कि अम्हेवि तह होमो" ( चुइय १११ )। ्पुरिल पुं [ दे ] देख, दानव; ( षड् ) । 🗸 🕌 🚉 पुरित्ल वि [ पुरातन ] पुरान्भव, पहले का, पूर्ववर्ती; ( विसे .. १३२६; हे २, १६३ )। पुरिहळ वि [ पौरस्त्य ] पुरो-भव, पुरो-वर्ती, अय-गामी; ( से १३, २; हे २, १६३; प्राप्र; षड् ).। पुरिहल वि [ पौर ] पुर-भव, नागरिक; ( प्राक्त ३५; है ३, १६३)। पुरित्ल वि [ दे ] प्रवर, थेष्ट; ( दे ६, ४३ )। 🟏 र् पुरिहल देखो पुरिल्ला=पुरा, पुरस्, "पुरिल्लो" (हे २, १६४ ् हि; षड् ो । पुरिल्लदेव पुं [ दें ] अपुर, दानवः ( दे ६, ४४ ) 🛴 पुरित्ळपहाणा स्त्री [ दे ] साँप की दाढ़; ( दे ६, ४६ )। पुरिस्ला य [पुरा] १ निरन्तर किया-करण, विच्छेद-रहित 🧓 किया करना; २ प्राचीन, पुराना; ३ पुराने समय में; 🍾 भावी;

१ निकट, सिन्निहत; ६ इतिहास, पुरावृत्तः (हे २, १६४)।

पुरिल्ला हा [ पुरस् ] ह्यागे, हाहात:; ( हे २, १६४ ) । पुरिस्त पुंन [ पुरुष ] १ पुमान्, नर, मुर्द्र; (हे १, १२४; भग; कुमा; प्रास् १२६ ), "इत्थीणि वा पुरिसाणि वा" ( य्राचा २, ११, १८ )। २ जीव, जीवात्मा; (विसे २०६०; सुय २, १, २६ )। ३ ईश्वर; (सूत्र २, १, २६ )। ४ राङ्कु, छाया नापने का काष्टादि-निर्मित कीलक; ४ पुरुष-शरीर; ( गांदि )। °कार, °क्कार, °गार पुं [ °कार ] १ पौहप, पुरुवपन, पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न; ( प्रास् ४३; उवा; सुर २, ३५; उवर ४७)। २ पुरुषत्व का ग्रिमिमन; ( भ्रौप)। °जाय पुं [ °जात ] १ पुरुष; २ पुरुष-जातीय; ( सूत्र २, १,६;७; ठा३,१;२;४,१)। <sup>°</sup>द्धगन [°युग] कम-स्थित पुरुष; ( सम ६८ ) i "जेट्ट पुं [ "ज्येष्ट ] प्रशस्त पुरुषः ( पंचा १७, १०)। °त्त, <sup>°</sup>त्तण न [ °त्व ] पौरुष, पुरुषपनः, "नहि नियजुनइसलहिया पुरिसा पुरिसत्तणमुनिति" ( सुर २, २४; महा; सुपा ८४ )। °त्थ पुं [ °ार्थ ] धँर्म, अर्थ, काम और मोत्त रूप पुरुष-प्रयोजन; "सयलपुरिसत्थकारण-मददुलहो मांगुसो भवो एसो" (धर्मिव ८२; कुमा; सुपा १२६)। °पुंडरोअ पुं [°पुण्डरीक ] इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न षष्ट वासुदेव; ( पव २१० )। ° प्पणीय वि [ "प्रणीत ] १ ईश्वर-निर्मित; २ जीव-रचित; ( सूत्र २, १, २६' )। °मेह पुं िमेध ] यज्ञ-विशेष, 'जिसमें पुरुष'का होम किया जाय वह यज्ञ; ( राज') ।' °यार देखां °कार; ( गउड; सुर २, १६; सुपा २७१ ) । "लक्खणा न [ "लक्षण ] कला-विशेष, पुरुष के शुभाशुभ चिह्न पहचानने की एक सामुद्रिक कला; ( जें रं )। °िलंग न [ °िलङ्क ] पुरुष-चिह्न । °िलंगसिद्ध पुं [ °िलङ्क-सिद्ध | पुरुष-शरीर से जो मुक्त हुआ हो वह; ( गांदि )। °व्यण'न [ °व्यन ] पुंलिंग शब्द; (ग्राचा २, ४, १, ३)। °वर पुं [ °वर ] श्रेष्ठ 'पुरुष्; ( श्रोष ) । ' वरगंधहित्थ पुं िवरगन्धहस्तिन् । १ पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के तुल्य; २ जिन-देव; ( भग; पडि )। °वरपुंडरीय पुं [ °वरपुण्ड-.रीक ] १ पुरुषों में श्रेष्ट पद्म के समानः २ जिन-देव, अर्हन् ; ( भग; पडि )। 'विजय पुं [ विचय, 'विजय ] ज्ञान-विशेष; ( सुत्र २, २, २७.)। 'वेय पुं [ °वेद ] , कर्म-विशेष, जिसके उदय से पुरुष को स्त्री-संभोग की इच्छा होती है वह कर्म; २ पुरुव को स्त्री-सोग की अभिलापा; (पगण २३; सम ११० )। 'सिंह, 'सीह युं ['सिंह] १ पुरुत्रों में सिंह ्र के समान, श्रेष्ठ पुरुष; २ पुं. जिनदेव, जिन भगवान् ; ( भग; पडि ) । ३ भगवान् धर्मनाथ के प्रथम श्रावक का नाम;

808 )1.

(विचार ३०८)। ४ इस अवसर्पिणी कालं में उत्पन्न पाँचवाँ वासुदेव; ( सम १०५; पडम ४, १५४; पव २१० )। "सेण युं [ °सेन ] १ भगवान् नेमिनाथ के पास दीचा ले कर मोचा जाने वाला एक अन्तकृद् महर्षि, जो वसुदेव के अन्यतम पुल थें; ( ग्रंत १४ )। २ भगवान् महावीर के पास दीन्ना लेकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले एक मुनि, जो राजा श्रेणिक के पुत थे; ( अनु १ )। "ादाणिअ, "ादाणीय पुं [ "ादा-नीय ] उपादेय पुरुष, ग्राप्त पुरुष; ( सम १३; कप्प )। पुरिसाअ अक [पुरुषाय् ] विपरीत मैथुन करना । चक्र---पुरिसाअंत; (गा १६६; ३६१)। पुरिसाइअ न [ पुरुषायित ] विपरीत मैथुन; ( दे १,४२)। पुरिसाइर वि [ पुरुषायितृ ] विपरीत रत करने वाला; "दर-पुरिसाइरि विसमिरि जाणसु पुरिसाण जं दुक्खं" ( गा ५२; ,88£ ) 1 पुरिसुत्तम ) पुं [ पुरुषोत्तम ] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ट पुमान् ; पुरिसोत्तम ∫ २ जिन-देव, ब्रईन् ; ( सम १; भग; पडि )। ३ चौथा विखगडाधिपति, चतुर्थ वासुदेव; (सम ७०; पउम ४, १४४ )। ४ भगवान् अनन्तनाथ का प्रथम श्रावकः (विचार ३७८ )। १ श्रीकृष्णः ( सम्मत २२६ )। पुरी स्त्री [ पुरी ] नगरी, शहर; (कुमा)। "नाह पुं [ "नाथ ] नगरी का अधिपति, राजा; ( उप ७२८ टी )। पुरीस पुंत [ पुरीष ] विष्ठा; ( खाया १, ८; उप १३६ टी; ३२० टी; पाथ ), ''मुत्तपुरीसे य पिक्खंति'' ( धर्मवि १६)। पुरु वुं [ पुरु ] १ स्व-नाम-ख्यात एक राजा; ( ग्रिभ ३७६)। २ वि. प्रचुर, प्रभूत । स्त्री—°ई; ( प्राकृ २८ )। पुरुपुरिआ स्त्री [ दे ] उत्कराठा, उत्सुकता; ( दे ६, ४ )। पुरुमिल्ल देखो पुरिमिल्ल; ( गउड )। पुरुव वेखो पुन्च=पूर्व; "ग ईरिसो दिहपुरुवो" (स्वप्न ४४)। पुरुव्व ) "ग्रमंद्रशाणंदगुंदलपुरुव्वं" (सुपा २२; नाट-मृच्छ १२१; पि १२५ )। पुरुस ( शो ) देखो पुरिस; ( प्राकृ ८३; स्वप्न २६; अवि ८६; प्रयो ६६ )। पुरुसोत्तम ( शौ ) देखो पुरिसोत्तम; ( पि १२४ )। पुरुह्अ पुं [दे ] घूक, उल्लू ; (दे ६, ४४)। पुरुहूअ पुं [ पुरुहूत ] इन्द्र, देव-राज; ( गउड )। पुरूरव पुं [ पुरूरवस् ] एक चंद्र-वंशीय राजा; ( पि ४०८;

पुरे देखो पुरं; "जस्स नित्थ पुरे पच्छा मज्मे तस्स कुत्रो सिया" ( ब्राचा )। °कड वि [ °कृत ] ब्रागे किया हुब्रा, पूर्व में किया हुआ; ( श्रीप; सूत्र १, ४, २, १; उत १०, ३ )। °करम न [ °कर्मन् ] पहले करने का काम, पूर्व में की जाती किया; "पुरश्रो कर्य जं तु तं पुरक्रम्मं" (श्रोघ ४८६; हे १, १७)। °क्कार पुं [ °कार ] सम्मान, श्रादर; (उत्त २६, ७; सुख २६, ७ )। **°क्खड** देखो **°कड**; ( पग्या ३६—पत ७६६; पगह १,१)। °वाय पुं [°वात] १ सस्नेह वायु; २ पूर्व दिशा का पवन; ( गाया १, ११— पल १७१)। °संखडि स्री [ दे संस्कृति] पहले ही किया जाता जिमनवार-भोजनोत्सवः (श्राचा २, १, २, ६: २, १, ४, १)। °संथुय वि [ °संस्तुत ] १ पूर्व-परिचित; २ स्व-पद्म का सगा; ( ग्राचा २, १, ४, ४ )। पुरेस पुं [ पुरेश ] नगर-स्वामी; ( भवि )। पुरो देखो पुरं; ( मोह ४६; कुमा )। °अ, °ग वि [ °ग ] त्रयगामी, त्रय सर; ( प्रति ४०; विसे २५४८ )। °गम वि [ °गम ] वही अर्थ; ( उप प्ट ३४१ )। °भाइ वि [ भागिन् ] दोष को छोड़ कर गुण-माल को प्रहण कर<del>्ने</del> वाला; ( नाट--विक ६७ )। पुरोकर सक [पुरस् + कृ] १ आगे करना। २ स्वीकार करना । ३ सम्मान करना । संक्र-पुरोकरिअ, पुरोकाउं; ( मा १६; स्थ १, १, ३, १४ )। पुरोत्तमपुर न [ पुरोत्तमपुर ] एक विद्याधर-नगर का नाम; ( \$ 年 ) 1 पुरोवग पुं [ पुरोपक ] वृत्त-विशेषः ( ग्रौप )। पुरोह पुं [पुरोधस् ] पुरोहितः ( उप ७२८ टीः; धर्मवि 988 ) 1 पुरोहड वि [ दे ] १ विषम, असम; २ पच्छोकड (१); ( दे ६, १४)। ३ पुन ब्रावृत भूमि का वास्तु; ( दे ६, १४)। ४ अग्रद्वार, दरवाजा का अग्रभाग; ( ग्रोघ ६२२ )। ४ वाडा, वाटक; "संमासमए पत्ते मज्म वलहा पुरोहडस्संतो। मह दिहीए दंसिवि ठाएयव्वा" (सुपा ४४४; वृह २ )। पुरोहिअ पुं [ पुरोहित ] पुरोधा, याजक, होम आदि से शान्ति-कर्म करने वाला बाह्यण; ( कुमा; काल )। पुल पुं [ दे. पुल ] छोटा फोड़ा, फुनसी; "ते पुला भिज्जीत" ( ठा १०—पत्र १२१ )। पुल वि [पुल ] समुच्छ्ति, उन्नतः; "पुलिनिप्पुलाए" (दस 90,.94.) 1

पुलक्ष 🕽 ७१; हे ४, १८१; प्राप्न ८, ६६ ) । पुलएइ; ़ ( गउड १०६३ ), पुलएमि; ( गा ५३१ )। वक्र**—पुलंत**, 🙀 पुरुअंत, पुरुएंत; ( कप्पू; नाट—मालवि ६; पडम ३, ७७; प्त, १६०; सुर. ११, १२०; १२, २०४; ७, २१२ )। संक्र-पुलइअ; (स ६८६)। पुलअ पुं [ पुलक ] १ रोमाञ्चः ( कुमा )। २ रत्न-विशेष, मिण की एक जाति; (पराण १; उत्त ३६, ७७; कप्प)। ३ जलचर जन्तु-विशेष, प्राहःंका एक भेदः; "सीमागारपुलु(१ ल)-यसंसुमार---'' (पगह १, १---पत ७)। °कंड पुंन िकणडी रत्नप्रभा नरक-पृथ्वी का एक कागड; ( ठा १० )। पुरुअण वि [ दर्शन ] देखने वाला, प्रेचकः ( कुमा )। पुलक्षण न [ पुलक्त ] पुलक्ति होना; ( कृष्यू ) । पुलआक्ष त्रक [ उत् + छस् ] उल्लिसित होना, उल्लास ंपाना। पुलत्राग्रइ; (हे४,२०२)। वक्त-पुलआ-अमाणः; (कुमा)। पुलइअ वि [ दृष्ट ] देखा हुआ; ( गा १९८; सुर १४, ११; भूपाञ्च )। पुलइअ वि [ पुलकित ] रोमाञ्चित; ( पात्र; कुमा ४, १६; कप्प; महा; गा २०)। पुलइज्ज श्रक [पुलकाय्] रोमाञ्चित होना । वक्र-पुलइज्जंत; ( सण ) । पुलइहल वि [ पुलकिन् ] रोमाञ्च-युक्त, रोमाञ्चित; (वजा १६४)। पुलएंत देखो पुलअ=दश्। पुलंध्रअ पुं[ दे ] भ्रमर, भमरा; ( षड् ) । . . पुलंपुल न [ दे ] अनवरत, निरन्तर; ( पगह १, ३—पत पुलक ) देखो पुलअ=पुलक; ( पि २०३ टि; ग्राया १, र् १ सम १०४; कप्प )। पुलाग ) पुंत [ पुलाक ] १ असार अन्न; "धन्नमसारं भन्नइ ्रें पुलाय ) पुलायसद्ये" ( संवोध २८; पव ६३ ), "निस्सारए होइ जहां पुलाएं" ( सूत्र १, ७, २६ )। २ चना आदि शुष्क ग्रन्तः ( उत ८, १२;ःसुख ८, ..१२ ) । ः ३ तहसुन ' आदि दुर्गन्ध द्रव्य; ४ दुष्ट रस वाला द्रव्य; "तिविहं होइ पुलागं धर्णे गंधे य रसपुलाए य" ( वृह १ ) । १ पुं. अपने संयम को निस्सार बनाने वाला मुनि, शिथिलालारी साधुओं का 'एक भेद; (ठा ३, २; ४, ३; संबोध २८; पव ६३)।

पुल ) सक [द्रा ] देखना । पुलइ, पुल्याइ; ( प्राकृ

पुलासिअ पुं [िदे ] अप्ति-कणुः ( दे ६, ४४ ) । पुलिंद पुं [ पुलिन्द ] १ अनार्य देश-विशेष; (इक) । २ पुंली. . उस देश में रहने वाला मनुष्य; ( पण्ह १, १; श्रोप; फप्पू; उव )। स्त्री—°दी; (गाया १, १; ग्रीप )। पुलिण न [ पुलिन ] तट, किनारा; "श्रोइगणो नइपुलिणाश्रो" ( पडम १०, ५४ )। २ लगातार वाईस दिनों का उप-वासः ( संवोध १८ )। पुलिय न [ पुलित ] गति-विशेष; ( श्रौप )। पुलुट्ट वि [ प्लुष्ट ] दग्धः; ( पात्र ) । पुलोअ सक [दुश्, प्र+लोक् ] देखना । पुलोएइ; (हे ४, १८१; सुर १, ८६ ) । वक्त—पुलोअंत, पुलोएंत; (पि १०४; सुर ३, १९८)। पुलोक्षण न [ दर्शन, प्रलोकन ] विलोकन; (दे ६, ३०; गा३२२)। पुलोइअ वि [ दृष्ट, प्रलोकित ] १ देखा हुग्रा; ( सुर ३, १६४)। २ न. अवलोकनः (से ७, ४६)। पुलोएंत देखो पुलोअ । पुलोम पुं [पुलोमन् ] दैख-विशेष । °तणया स्त्री [°तनया] शची, इन्द्राणी; (पात्र )। पुलोमी स्त्री [ पौलोमी ] इन्द्राची; (प्राक्ट १०; हे १, १६०)। पुलोव देखो पुलोअ। पुलोवेदि ( शौ ); ( पि १०४ )। पुलोस पुं [ प्लोष ] दाह, दहन; ( गउड )। पुल्ल [ दे ] देखो पोल्ल; ( सुल ६, १ )। 'पुल्लि पुंस्ती [ दे ] १. न्याघ्र, शेर; ( दे ६, ७६; पाग्र )। २ सिंह, पञ्चानन, मृगेन्द्र; (दे ६, ७९ )। स्त्री—को पियद पयं च पुल्लीए" ( सुपा ३१२ )। पुत्र 🚶 सक [ प्लु ] गति करना, चलना। पुर्वति; ( पि पुञ्च ∫ ४७३), पुञ्चंति; (भग ११—पत ६७०; टी— पल ६७३)। पुञ्च° देखो पुण=पू । पुठ्य वि [ पूर्व ] १ दिशा, देश और काल की अपेक्ता से पहले का, ब्राह्म, प्रथम; (ठा ४, ४; जी १; प्रास् १२२)। २ समस्त, सकल; ३ ज्येष्ठ भ्राता; (ह २, १३४; पड् )। ४ पुंन. काल-मान-विशेष, चौरासी लाख को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो उतने वर्ष; (ठा २,४; सम ७४; जी ३७; इक ) । ४ जैन अन्थांश-निशोप, वारहवें अंग-अन्थ का एक विशाल विभाग, अध्ययः, रच्छेद; "चोह्सपुळ्वी" ( विपा १, १ ) । ६ द्वन्द्व, वधू-वर ब्रादि युग्म; "पुव्यद्वा-

णाणि" ( त्र्राचा २, ११, १३ )। ७ पूर्व-प्रन्थ का ज्ञान; ( कम्म १, ७ ) । ं⊏ कारण, हेतु; ( ग्रांदि ) । ॄकालिय वि [ °का लिक ] पूर्व काल का, पूर्व काल से संवन्ध रखने वाला; ( पग्ह १, २—पत्त २८ )। °गय न [: °गत ] जैन शास्त्रांश-विशेष, वारहवें ग्रंग का विभाग-विशेष; (ठा १०-—पत्र ४६१)। °ण्ह पुं [ °हूण ] २ दिन का पूर्व भाग, सुबह से दो पहर तक का समय; (हे १, ६७)। २ तप-विशेष, 'पुरिमड्ह' तप; ( संबोध ४८)। °तव पुंन [ <sup>°</sup>तपस् ] वीतराग अवस्था के पहले का सराग अवस्था का तपः ( भग )। °दारिअ वि [°द्वारिक] पूर्व दिशा में गमन करने में कल्य़ाख-कारी ( नज़ल); ( सम १२ )। ध्द्र पुंन [°ार्ध] पहला ब्राधा; ( नाट )। **ेधर** वि [ ेधर ] पूर्व-प्रन्थ का ज्ञान वाला; (पगह २, १.)। °पय न [ °पद ] उत्सर्भ-स्थान; ( निचू १ )। **ेपुड्डचया** स्त्री [ प्रो**ष्ठपदा** ] नत्तल-विशेष; ( सुज्ज १०, ४ )। "पुरिस पुं [ "पुरुष ] पूर्वज, पुरखा; ( सुर २, १६४ ) । °प्पओग पुं [ °प्रयोगं ] पहले की किया, पूर्व काल का प्रयत्न; (भग प, ६)। फागुणी स्त्री [°फाल्गुनी ] नंत्रत निरोष; (राज)। भेद्दवया स्त्री िभाइपदा ] नज्ञल-विशेष; ( राज )। °भव पुं िभव ] गत जन्म, अतीत जन्म; ( णाया १, १ )। °भविय वि िभविक ] पूर्वजन्म-संबन्धी; ( भवि )। °य पुं [ °ज ] पूर्व पुरुष, पुरखा; ( सुपा २३२ )। °रत्त पुं [ °रात्र] रात्रि का पूर्व भाग; (भग; महा) । व न [ वत् ] अनुमान प्रमासा का एक भेद; ( अणु )। °विदेह पुं. [ °विदेह ] महाविदेह वर्ष का पूर्वीय हिस्सा; ( ठा २, ३; इक )। <sup>°</sup>समास पुन [ °समास ] एक से ज्यादः पूर्व-शास्त्रों का ज्ञान; ( कम्म १, ७)। भुषान [ श्रुत ] पूर्व का ज्ञान; (राज )। भूरि पुं [ ैस्रिर ] पूर्वाचार्य, प्राचीन आचार्य; ( जीव १ ) । °हर देखो °धर; (पडम ११८, १२१)। "ाणुयुन्वी स्त्री ["ामु-पूर्वी ] क्रम, परिपाटी; ( भग; विषा १,-१; ब्रोप; महाः)। °णह देखो °ण्हः (हे १, ६७; षङ् ) । °ण्फागुणी देखो °फग्गुणी; (सम ७; इक )। "भद्दवया देखो "भद्दवया; (सम ७)। **ासादा** स्त्री [ **ाषादा**] नत्त्रतनिशोष; पुठवंग पुन [पूर्वाङ्ग ] १ समय-परिमाण-विशेष, चौरासी लाख वर्ष; (ठा.२,४; इक)। २ पत्त के पहले दिन का नाम, प्रतिपतः; ( सुज्ज १०, १४ )। पुठवंग वि [ दे ] मुरिडतः; ( षड् )।

पुट्या स्त्री [ पूर्चा ] पूर्व दिशा; ( कुमा )। पुटवाड वि [ दे ] पीन, मांसल, पुष्ट; ( दे ६, ५२ )। 🗸 पुन्वामेव अ [ पूर्वमेव ] पहले ही; ( कस )। पुन्वावईणय न [ पूर्वावकीर्णक ] नगर-विशेषः ( इक ) 💃 पुन्वि वि [ पूर्विन् ] पूर्व-शास्त्र का जानकार; ( विषा १, ५; राज )। पुठ्वि ) किवि [पूर्वप् ] पहिले, पूर्व में; ( सण; उना; सुर पुन्विं र् १, १६४; ४, १११; श्रीप)। °संथव पुं [°संस्तव] पूर्व में की जाती श्राघा, जैन मुनि की भिन्ना का एक दोष; भित्ता-प्राप्ति के पहले दायक की स्तुति करना; ( ठा ३, ४ )। पुव्चिम पुंस्रो [ पूर्वत्व ] पहिलापन, प्रथमता; ( पड् ) । पुव्चित्रत्त वि [पूर्व, पूर्वीय] पहिले का, पूर्व का; "पुव्चिल्ल-समं करणं?' (चेइंथ ८८९), "पुन्विल्लए किंचिवि दुद्रक्रम्मे" ( निसा ४; सुपा ३४६; सण )। पुञ्जुत्त वि [ पूर्वोक्त ] पहले कहा हुआ, पूर्व में उक्तः ( सुर २, २४८ ) । पुञ्जुत्तरा स्त्री [ पूर्वोत्तरा ] ईशान कोणः ( राज )। पुस्त सक [प्र 🕂 उञ्छ्, मृज्] साफ करना, शुद्ध करना, पोंछ्ना 🗼 पुसइ; (प्राकृ ६६; हे ४, १०५; गा ४३३)। कवक्त-पुसिज्जंतः (गा २०६)। पुस देखो पुस्सः ( प्राकृ २६; प्राप्र )। पुस्त वुं [ पौष ] मास-विशेष, पौष मास; ''पुसो'' ( प्राक्ट 90)1 पुस्तिअ वि [ प्रोक्छित, मृष्ट ] पोंछा हुत्रा; ( गउड; से १०, ४२; गा ५४ )। पुत्तिअ पुं [ पृपत ] मृग-विशेषः ( गा ६२६ )। पुस्स पुं [ पुष्य ] १ नत्त्तत-विशेष, कृत्तिका से ग्राठवाँ नत्ततः; ( प्राकृ २६; प्राप्त; सम ८; १७; ठा २, ३ )। र रेचती ় नक्तत्व का श्रिधिपति देव; ( सुज्ज १०, १२ )। ३ ऋषि-विशेष; ( राज )। ' भाणअ, भाणव पुं [ भानव ] ्मागध, स्तुति-पाठक, भाट-चार्ण आदि; ( णाया १, ८— पत १३३; टी-पत १३६ ')। देखो पूस=पुष्य। पुस्सायण न [पुष्यायण] गोवनिशेष, (सुन १०, १६)। पुह ) देखो पिह=पृथक्; ( हे १, १८८ )। ०°व्मूय वि पुहं ) [ भूत ] ग्रलग, जो जुदा हुग्रा हो; ( ग्रज्म ६० )। पुहद्द<sup>°</sup> ) स्त्री [ पृथिवी ] १ तृतीय वासुदेव की माता का पुहई र्िनोम; (पउम ३०, १८४)। २ एक नगरी का नामः ( पडम २०, १८८ ) । ३ भगवान् सुपार्श्वनाथ की

माता का नाम, (सुपा ३६)। ४--देखो पुढवी, पुहवी; (कुमा; हे १, ५८; १३१ )। धर पुं धर ] राजा; ( पडम :प्रं, ४ )। °नाह पुं [ °नाथ ] राजा; ( सुपा ﴿१२)। °पहु पुंं[ °प्रभु ] राजा; ( उप ०२८ टी ) । °पाल पुं [ °पाल ] राजा; ( सुर १, २४३ )। °राय पुं [ °राज ] विकम की वारहतीं शताब्दी का शाकम्भरी देश का एक राजा: "पुहईराएण सयंभरीनरिंदेण" (मुणि १०६०१)। °वइ वुं [ °पित ] राजाः ( सुपा २०१; २४८; ४१६ )। ·°वाल देखो °पाल; ( उप ६४⊏ टो )। पुहईसर पुं [ पृथिवीश्वर ] राजा; ( सुपा १०७; २४१ )। पुहत्त न [पृथवत्व] १ भेद, पार्थक्य; ( अणु )। २ विस्तारः (राज)। ३ वहुत्व; (भग १, २; ठा १०)। ४ वि भिन्न, अलग; "अत्थपुहतस्स" ( विसे १०६६ )। °वियक्क न [ वितर्क ] शुक्ल ध्यान का एक भेद; ( संबोध ५१ )। देखो पुहुत्त, पोहत्त। पुहत्तिय देखो पोहत्तिय; (भग)। पुह्य देखो पिह=पृथक्; "पुह्य देवीणं" ( कुमा )। पुर्हिवि° ) देखो पुढवी, पुहर्द; ( पि ३८६; श्रा १४; प्राप्र; पुह्वी प्रासू ४; ११३; सम १४१; स १४२ )। ६ भग-वान् श्रेयांसनाथ की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६)। १० एक छन्द का नाम; (पिंग)। °चंद पुं [°चन्द्र] एक राजा, (यति ४०)। "पाल पुं [ "पाल ] १ एक राज-कुमार; ( उप ६८६ टी )। २ देखो पुहई-पाल; (सिरि ४४)। "पुरन["पुर] एक नगर का नाम; ( उप ८४४ )। पुहवोस युं [ पृथिवीश ] राजाः ( हे १, ६) । पुहु वि [ पृथु ] विशाल, विस्तीर्थ । स्त्री—°ई; (प्राकृ २८)।

पुहुत्त न [पृथक्त्व ] १ दो से नव तक की संख्या; (सम ४४; जी ३०; भग )। २—देखो पुहत्तः ( ठा १०— पत ४७१; ४६१ )।

मुह्वी देखो पुहु-ई; (हे २, ११३)। पू देखो पुं । 'सुअ पुं [ 'शुक ] तोता, मर्द पिक-पन्नी; (गा १६३ अ)। पूअ सकं [पूंजय्] पूजा करना। पूएइ; (महा)।

कर्म-- पूड्जिसः ( गडड ) । वक्त-- पूर्यतः ( सुपा २२४ )। कवक्र-पूड्डनंतः (परम ३२, ६)। क्र-पूअणीअ, पुणअन्व, पूअणिज्जः (नाट-मृच्छ १६४; उवर १६६;

श्रौप; गाया '१, '१ टी; पंचा २, ८; उप ३२० टी )। संक्र-पूड्ऊण; ( महा )। पूञान [दि ] दिव, दही; ( दे ६, ४६ )। पूंञ पुं [ पूग ] १ वृत्त-विशेष, सुपारी का गाछ; ( गउड ) । २ न. फल-विशेष, सुपारी; (स ३४४)। देखो पूग। °प्फली, °फली स्त्री [ °फली ] सुपारी का पेड़; ( पटम ५३, ७९; पराग १ )। पूअ न [ पूर्त ] तालाव, कुर्यों श्रादि खुरवाना, श्रन्न-दांन करना, देव-मन्दिर वनाना श्रादि जन-समृह के हित का कार्य; "गरहियाणि इद्वपुयाणि" (स ७१३)। पूञ वि [ पूत ] १ पविल, शुद्ध; ( गाया १, ४; ग्रौप )। २ न लगातार छः दिनों का उपत्रास; (संबोध ४८)। ३ वि. सूर्प त्रादि से साफ--तुव-रहित किया हुआ; ( णाया १, ७-पत्र ११६)। पूअ न [ पूरा ] पीव, दुर्गन्ध रक्त, त्रण से निकला हुआ गंदा सफेद विगड़ा हुया ख्न; (पण्ह १, १; ग्णया १, ८)। पूअण न [ पूंजन ] पूजा, सेवा; ( कुमा; श्रीप; सुपा ५८४; महा )। पूअणा स्त्री [ पूजना ] १ ऊपर देखो; (पण्ह २, १; स ७६३; संवोध ६ )। र काम-विभूषा; (सूत्र १, ३, ४, 90)1 पूअणा ) स्त्री [ पूतना ] १ दुष्ट व्यन्तरी, डाइन, डाकिनी; पूअर्णी (सूत्र १, ३,४, १३; पिंडमा ४१; सुपा २६; पगह १, ४ )। २ गाडर, भेड़ी, मेवी; (सूत्र १, ३, ४, 93)1 पूअय वि [ पूजक ] प्जा करने वाला; ( सुर १३, १४३ )। पूअर देखो पोर=पृतर; (श्रा १४; जी १४)। पूअल वुं [ पूप ] श्रपूप, पूत्रा, खाद्य-विशेष; ( दे ६, १८ ) । पुअलिया स्त्री [ पूर्विका ] कपर देखो; ( पत्र ४ )। पूआ स्त्री [दे] पिशाच-ग्रहीता, भूताविष्ट स्त्री; (दे ६, 🗸 ५४ )। पूआ स्त्री [ पूजा ] पूजन, श्रची, सेवा; ( दुसा )। भत्त न [ 'भक्त ] पूज्य के लिए निश्यादित भोजन; ( बृह २ )। °मह पुं [ °मह ] प्जोत्सव; ( कुप्र ८४ )। °रह [ °रध ] राज्ञस-वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लंका-पति; (पडम ४, २४६)। 'रिह, 'रुह वि ['ई] पूजा-

योग्य; ( सुपा ४६१; ग्रमि ११८ )।

पूड वि [ पूति: ] १ दुर्गन्धी, दुर्गन्ध वाला; (पउम ४४, १४; उप ७२८ टी; तंदु ४१)। २ अपवितः; (पंचा १३, ५)। ३ स्त्री. दुर्गन्ध; ४ अपविवता; (तंदु ३८)। १ भिना का एक दोष, पृति-कर्म; (पिंड २६८)। ६ रोग-विशेष, एक नासिका-रोग, नासा-कोथ; (विसे २०५)। ७ पूर्य, पीव; "गलंतपृश्निवहं" ( महा ), "पृश्वतसहिरपुन्नं" (धुर "जहा सुर्यो पृष्ट्करायी" (उत्त १, ४)। १४, ४६ ), चृत्त-विशेष, एकास्थिक वृत्त की एक जाति; "पूई य निंव-करए" (पण्ण १ —पत्र ३१)। °कम्म पुंन [ °कमेन् ] मुनि-भिन्ना का एक दोष, पवित्र वस्तु में अपवित्र वस्तु को मिला कर दो जाती भिचा का प्रहण; (ठा ३, ४ टी; श्रीप; पंचा १३ १)। °म वि ि भत् ] १ दुर्गन्धी; २ अप-वितः (तंदु ३८)। पूइआलुग न [दे पूत्यालुक] जल में होने वाली वनस्पति-विशेष; ( ग्राचा २, १, ८ — सूत ४७ )। पूइज्जंत देखो पूअ=पृजय्। पूय वि [ पूजित ] श्रर्चित, सेवित; ( श्रीप; उव )। पूर्य वि [ पूर्तिक ] १ अपवित, अशुद्ध, दूषित; ( पगह २, ४; उप पृ २१० )। २ दुर्गन्धी, दुष्ट गन्ध वाला; ( गाया १, ८; तंद्र ४१ ) । ३ पृति-नामक भिज्ञा-दोष से युक्तः (पिंड २६८)। ·पूइय देखो पोइअ=( दे ); ''वलो गय्रो पृष्ट्यावणं'' ( सुख २, २६; उप )। पूपअन्व देखो पूअ=पूजय्। पूंडिरिअ न [दे] कार्य, काम, काज, प्रयोजन; (दे ६, ४७)। पूग युं [ पूग ] १ समूह, संघात; (मोह २८) । २ देखो पूअ=पृग; (स ७०; ७१)। पूर्गी स्त्री [ पूर्गी ] सुपारी का पेड़। "फल न [ फल ] सुपारी; ( रयण ४४ )। पूज देखो पूथ=पूजय्। कर्म--पुज्जए; ( उन )। वक्र--पूजर्यंत; ( विसे २८८८ ) । कृ—पूज्ज, पूज; (पडम ११, ६७; सुपा १८०; सुर १, १७; उतर १९६; उतः उप १६८)। पूजग देखो पूअय; ( पंचा ४, ४४ ) । पूजण देखो पूअण; ( पंचा ६, ३८ ) । पूजा देखो पूआ=पूजा; (उप १०१९)। पूजिय देखो पूइय=पृजित; ( औप )। पूण पुं [ दें ] हस्ती, हाथी; ( दे.६, ४६ )।

पूणिआ ) स्त्री [दें] पूणी, रुई को पहल; (दे ६, ७८; पूणी र् ६, ४६)। पूप देखो पूअल; (पिंड ४५७)। पूर्यंत देखो पूअ=पुजय्.। पूयावणा स्त्री [ पूजना ] पूजा कराना; (.संवोध :१४ ) [ पूर सक [ पूर्य ] पूर्ति करना, भरना । पूरइ, पूरए; ( हे ४, १६९; श्रोप; भग; महा; पि ४६२) । वक्क— पूरंत, पूरयंत; (कुमा; कप्प; ग्रोप)। कवक्र-पुरजंत, पुरजमाण, पूरिज्जंत, पूरंत, पूरमाण; ( उप पृ १४४; सुपा ६८; उप १३६ टी; भिवः; गा ११६; से ११, ६३; ६, ६७)। संक - पूरिता; (भग), पूरि (अप); (पिंग)। हेक -पूरइत्तए; (पि ४७८)। क्र—पूरिअन्त्रः (से ११, ४४)। पूर पुं [ पूर ] १ जल-समूह, जल-प्रवाह, जल-धारा; ( कुमा)। २ खाद्य-विशेष; "कप्पूरप्रसिंहए तंत्राले" ( सुर २, ६० )। ३ वि. पूरा, पूर्ण; "पूराणि य से समं पणइमणोरहेहिं अज्जेव सत्त राइंदियाइं, भनिस्सइ य सुए सामिणो विज्ञासिद्धीं' ( सं ३६३ ) । पूरइत्तअ ( शौ ) वि [पूरियतु] पूर्ण करने वाला; (मा ४३०)। पूरंतिया स्त्री [ पूरयन्तिका ] राजा की एक परिषत-परि-वार; (राज)। पूरग वि [ पूरक ] पूर्ति करने वाला; ( कप्प; श्रीप; रयण ١ ( ٧٧ पूरण न [ पूरण] शूर्प, सूप, सिरकी का वना एक पात जिससे अन्न पछोरा जाता है; (दे ६, १६)। पूरण न [ पूरण ] १ पूर्ति; "समस्सापूरणं" (सिरि ८६८)। २ पालनः ( य्राचू ४ )। ३ पुं. यदुवंश के राजा अन्धक-वृष्णि का एक पुत्त; ( अंत; ३ )। ४ एक गृह-पति का नाम; ( उवा )। १ वि. पृति करने वाला; ( राज )। पूरमाण देखो पूर=पूरय्। पूरय देखो पूरग; "वतीसं किर कवला ब्राहारो कुन्छिपुरब्रो भणिय्रो" ( पिंड ६४२ )। पूरयंत } देखो पूर=पूरय्। पूरिअञ्च } पूरिगा स्त्री ['पूरिका ] मोटा कपड़ा; ( राज )। पूरिम वि [ पूरिम ] पूरने से-भरने से-होने वाला; (णाया १, १३; परह २, ४; भ्रीप ) । पूरिमा स्त्री [ पूरिमा ] गान्धार त्रामः की एक मूर्च्छना; ( ठा v-- पत ३६३ ).। ---.

```
पूरिय वि [ पूरित ] भरा हुआ; ( गउड; सण; भवि )।
पूरी सी [ पूरी ] तन्तुवाय का एक उपकरण; ( दे. ६, ४६ )।
पूरेंत देखो पूर=पुरय् ।
पूरीही स्त्री [ दे ] अवकर, कतवार, कूड़ा; ( दे ६, ४७ ) १/
पूल पुंत [ पूल ] पूला, घास की ग्रांटिया; ( उप ३२० टी; कुप्र
 २११)।
      े देखो पूअल; (कस; दे ६, ११७; निचू १)।
पूचिलिया ) देखो पूअलिया; ( वृह १; निवृ १६ )।
पूस अक [पुप] पुष्ट होना । पूसइ; (हे ४, २३६; प्राक्ट
 €=) 1
पूस देखो पुस्स=पुज्यः ( गाया १, ५; हे १, ४३)। भिरि
ु ं िगिरि ] एक जैन मुनि; (कप्प)। 'फली स्त्री ['फली ]
 बल्ली-विरोप; (पणण १)। °माण, भाणग धुं [ °माण,
 °मानव ] मागध, मङ्गल-पाठक; "—बद्धमाणपूसमाणवंटियग-
 ऐहिं" (कप्प; श्रीप)। °माणग् पुं [ °मानक ] ज्योतिर्दे-
 र्जीता-विशेष, ब्रहाधिष्टायक देव-विशेष; ( ठा २, ३) । °माणय
 देखो <sup>°</sup>माण; ( श्रौप )। <sup>°</sup>मित्त पुं [ <sup>°</sup>मित्त्र ] १ स्वनाम-
 प्रसिद्ध जैन मुनि-तय-- १ वृतपुज्यमितः २ वस्तपुज्यमितः ३
 दुर्विलकांपुःयमित, जो ब्रार्य रिज्ञतस्रि के शिष्य थे; ( विसे
 २५१०; २२⊏६)। २ एक राजा; (विचार ४६३)।
 °मित्तिय न [ °मित्त्रीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )।
पूस पुं [दे] १ राजा सातवाहन; (दे ६, ५०)। २ शुक,
 तोता; (दे ६, ८०; गां २६३; वजा १३४; पात्र )।
पूस वुं [पूपन् ] १ सूर्य, रिवः; (हे ३, ४६)। २ मणि-
 विशेष; ( पडम ६, ३६ )।
पूसा स्त्री [ पुष्या ] व्यक्ति-वाचक नाम, कुगडकोलिक श्रावक
  की पत्नी; ( उदा )।
पूसाण देखो पूस=१्षन् ; ( हे ३, ४६ )।
 °पूह पुं [अपोह ] विचार, मीमांसा; "ईहापूरमगणगवेसणं
करेमाणस्त" ( ग्रीप; पि १४२; २८६ )। देखो अपोह=
  व्यपोध ।
पृथुम (पै) देखो पढम; "पृथुमिसनेहो" (प्राकृ १२४)।
पेश्र पु जित । १ न्यन्तर-भेद, एक देव-जातिः (सुपा
  ४६१; ४६२; जय २६) । २ मतकः ( परम ४, ६० )।
 °करम न [°कर्सन् ] यन्त्येष्टि किया, यत का दाहादि
  कार्य; ( पडम २३, २४ )। °करणिज्ज न [ °करणीय ]
```

अन्त्येष्टि किया; (पडम ७५, १)। °काइय वि [°कायिक] प्रेत-योनि में उत्पन्न, व्यन्तर-विशेषः (भग ३,७)। व्वेवयकाद्य वि [ °देवताकायिक ] प्रेत देवता का, प्रेत-सम्बन्धी; ( भग ३, ७)। °नाह पुं [ °नाथ] यमराज, जम; ( स ३१९)। भूमि, भूमी स्त्री [ भूमि, भी ] स्मशानः ( सुपा २६,४)। °लोय पुं [ ें 'लोक ] रमशान; ( पडम ८६, ४३ )। °वइ पुं[ °पति] यम; ( उप ७२८ टी )। °वण न [ °वन ] रमशानः ( पात्रः, सुर १६, २०४; वजा २, सुपा ४१२ )। भहिव वुं [ भिष्रिप ] यम, जमराज; ( पात्र ) । पेअ वि [ प्रेयस् ] श्रंतिशय प्रिय । स्त्री—°स्तीः ( सम्मत 904)1 रेखो **पा**≕पा। पेथव्य । पेआ स्त्री [पेया] यवागू, पीने की वस्तु-विशोप; (हे न, २४८ )। ,पेआळ न [दें] १ प्रमाण; ( दे ६, ४७; विसे १६६ टी; गंदि; उव )। २ विचार; (विसे १३६१)। ३ सार, रहस्य; (ठा४,४ टी-पत २८३; उप पृ २०७)। ४ प्रधान, मुख्यः ( उना )। पेआलणा स्वी [देः] प्रमाण-करण; "पज्जव-पेथालणा पिंडो" (पिंड ६५)। पेआलुय वि [ दे ] विचारित; ( विसे १४८२ ) । 🐎 पेइअ वि [ पैतृक ] १ पिता से य्राया हुया, पितृ-कम-प्राप्त; "पेइत्रो धम्मो" ( पउम ८२, ३३; सिरि ३४८; स ५६६ )। २ न. स्त्री के पिता का घर, पीहर, नेहरं, मैकां; "ता जा कुत्ते कलंकं नो पयडड़ ताव पंडए एयं पेसेमि", "विमलेण तत्रो भणियं गच्छ पिए पेइयमियाणि" ( सुपा ६०० )। पेईहर न [ पितृगृह, पैतृकगृह ] पीहर, स्नी के पिता का घर; "इय चितिऊण सिग्धं ध्रणसिरिपेईहरम्मि संचलियो।" ( सुपा ६०३)। पेऊस न [ पीयूप ] अमृत, सुधा; ( हे १, १०५; गा ६४; कव्यू )। °ासण पुं [ °ाशन ] देव, सुर; ( कुमा ) । पेंखिश वि [ प्रेड्सित ] कम्पित; ( कप्पू )। पेंखोळ यक [ प्रेङ्कोळय् ] भूलना, हिलना । वक् —पेंखोळ-माण; ( णाया १, १-पत ३१ )। पेंड देखो पिंड=पिगड; ( हे १, ८४; प्राक्त ४; प्राप्र; कुमा )। पेंड न [दे ] १ खगड, इकड़ा; २ वलंय; (दें ६, ⊏१) 1 पेंडघन पुं [ दे ] खड्ग, तंलवार; ( दे ६, ४६ )।

```
पेंडवाल वि दि ] देखो पेंडलिअ; (दे ६, ४४)।
पेंडय पुं दि ] १ तहण, युवा; २ षण्डं, नपुंसक; (दे ६, ४३)।
पेंडल पुं [ दे ] रस; ( दे ६, ४८ ) ।
पेंडिलिअ वि [ दै ] पिराडीकृत, पिराडाकार किया हुआः; ( दे
 ६, ५४ )।
पेंडव सक [प्र+स्थापय्] १ रखना, स्थापन करना।
 २ प्रस्थान कराना । पेंडवइ; (हे ४, ३७)।
पेंडिबर वि [ प्रस्थापितृ ] प्रस्थापन करने वाला; (कुमा) ।
पेंडार पुं दि ] १ गोप, गो-पाल; २ महिषी-पाल; (दे ६,
 45)1
पेंडोली स्त्री [ दे ] कीड़ा; ( दे ६, ४६ )।
पेंढा स्त्री दि ] कलुष सरा, पंक वाली मदिरा; (दे ६, ४०)।
पेंत देखो पा=पा ।
पेक्ख सक [प्र + इंक्ष् ] देखना, अवलोकन करना । पेक्खइ,
 पेंक्खर; (सण; पिंग)। वक्त-पेंक्खंत; (भि ३६७)।
 कवकु—पेक्षिवउजंत; (से १४,६३)। संकृ—पेक्खिअ,
 पेक्खऊणः ( श्रभि ४२; काप्र १६८ )। कृ -पेक्ख-
 णिज्जः ( नाट—वेणी ७३ )।
पेक्खअ ) वि [ प्रेक्षक ] देखने वाला, निरीत्तक, द्रष्टा; (सुर
पेक्खरा 🕽 ७, ८०; स ३७६; महा )।
पेक्खण न [ प्रेक्षण ] निरीत्तण, ग्रवलोकन, ( सुपा १६'६;
  श्रभि ५३)।
पेक्खणग ) न [ प्रेक्षणक ] खेल, तमाशा, नाटक; (सुर ७,
पेक्खणय ∫ १८२; कुप्र ३० )।
पेक्खणा स्त्री [ प्रेक्षणा ] निरीत्तरा, अवलोकन; ( अर्थाघ ३ )।
पेक्खा स्त्री [ प्रेक्षा ] ऊपर देखो; ( पउम ७२,.२६) । देखो
 पेच्छा ।
पेक्किखय देखो पेच्छिअ; ( राज )।
पेखिल ( श्रपं ) वि [ प्रेक्षित ] दृष्ट; ( रंभा )।
पेच्च ) श्र प्रित्य रिखोक, श्रागामी जन्म; (भग; श्रोप)।
पेच्चा ) "संबोही खलु पेच दुल्लहा" (वै ७३)। "भव पुं
  [ °भव ] त्रागामी जन्म, पर, लोक; ( ग्रौप ) । °भाविअ
 वि [ भाविक ] जन्मान्तर-संवन्धी; (पण्ह २, २)।
पेच्चा देखो पिअ≕पा।
पेच्छ सक [ दृश्, प्र 🕂 ईक्ष् ] देखना । पेच्छइ, पेच्छए; (हे
  ४, १८१, उव; महा; पि ४५७ )। भवि—पेच्छिहिसि; (पि
  ४२४ )। वक्त—पेच्छंत; ( गा ३७३; महा )। संक्र—
  पेच्छिऊणः ( पि ४८४ ) । हेक-पेच्छिउं, पेच्छित्तएः
```

```
( उप ७२८ टी; ग्रीप ) [ कु—पेच्छणिज्ज, पेच्छअव्व;
  ( गा ६६; श्रोप; पग्ह १, ४; से ३, ३३ )।
पेच्छ वि प्रिक्ष दिला, दर्शकः, "अपरमत्थपेच्छो" (स ७१५)।
पेच्छग देखो पेवखग; ( भास ४७; धर्मसं ७४३ ) । 🗼
पेच्छण देखो पेक्खण: ( सुपा ३७ )।
पेच्छणग । देखो पेकखणगः ( पंचा ६, ११; महा )।
पेच्छणय ∫
पेच्छय वि प्रिक्षक ] द्रष्टा, निरीचक; ( पउम ८६, ७९; स
  ३६१: गा ४६८)।
पेच्छय वि [ दें ] जो देखें उसीको चाहने वाला, दृष्ट-माल का
  त्रभिलाषी; (दे ६, ४८)।
पेच्छा स्त्री [ प्रेक्षा ] प्रेच्नणक, तमाशा, खेल, नाटक; "पेच्छा-
  छणो सिषणविलोग्रणाण जहा सुचोक्खोवि न किंचिदेव" ( उपपं
  ३७; सुर १३, ३७; श्रीप ) । देखो पेक्खा ।
  [ ँगृह ] देखो ँहर; (ठा ४, २ )। ँमंडव पुं [ °म-
  ण्डप ] नाट्य-गृह, खेल आदि में प्रेच कों को वैठने का स्थान;
  (पव २६६) | हर ग [ भृह ] नाटक-गृह, खेल-तमाशा
  का स्थान; ( पडम ८०, १ )।
पैच्छि वि [प्रेक्सिन्] प्रेच्नक, द्रष्टा; (चेइय १०६; गा २१४)।
पेच्छिअ वि [ प्रेक्षित ] १ निरीचित, त्रवलोकित; ( कुमा ) ।
  २ न निरीक्तरण, अवलोकन; ( सुर १२, १८३; गा २२४ )।
पेच्छिर वि [ प्रेक्षित् ] निर्राचक, द्रष्टा; (गा १७४; ३७१)।
पेऽज देखो पा≔पा।
पैज्ज पुंत [ प्रेमन् ] प्रेम अनुरागः; ( सूत्र २,४, २२; आचाः;
  भग; ठा १; चेइय ६३४) । दंसि वि [ दिशिन् ] अनुरागो;
 (ग्राचा )।
पेउज वि [ प्रेयस् ] ग्रत्यन्त प्रियः; ( ग्रीप ) ।
पेज्ज वि प्रिज्य | पुज्य, पुजनीय; ( राज ) ।
पेज्ज देखो पेर=प्र + ईरय।
पेज्जल न [ दे ] प्रमागः; ( दे ६, ४७ )।
पेज्जलिअ वि [दे] संघटित; ( षड् )।
पेज्जा देखो पेआ; ( श्रोष १४६; हे १, २४८ )।
पेजजाल वि [ दे ] विपुल, विशाल; ( दे ६, ६ )।
पेट े न दि ] पेट, उदर; (पिंग; पव १)।
प्रेह 🛭
पेंड देखो बिड=पिष्ट, (संचि ३; प्राकृ ४; प्राप्त ) ।
पेड देखो पेडय; "नडपेडनिहा" ( संबोध १८ )।
```

पेडइअ पुं [दे] धान्य ग्रादि वेचने वाला विषकः; (दे ६, १६ ) ।. पेडक ) न [पेटक ] समृह, यृथ; "नडपेडकसंनिहा जाग" पेंडिय ∫ ( संबोध १४; सुपा ४४६; सिरि १६३; महा )। पेडा स्त्री [ पेटा ] १ मञ्जूषा, पेटी; ( दे ४, ३८; महा ) । २ पेटाकार चतुष्कोगा गृह-पंक्ति में भिन्नार्थ-श्रमण; ( उत ३०, पेडाल पुं [ दे, पेटाल ] बड़ी मञ्जूषा, बड़ी पेटी; ( मुदा पैडावइ पुं [ पेटकपति ] यूथ का नायकः ( सुपा ४४६ ) । पेडिआ स्त्री [ पेटिका ] मञ्जूषा; ( मुद्रा २४० )। पेड्डू वुं [ दे ] महिष, भैंसा; ( दे ६, ८०./) । पेड्डा स्त्री [दे] १ मिति, भीतः, २ द्वार, दरवाजाः, ३ महिपी, भैंस; (दे ६, ८०)। पेड देखो पीड=पीठ; ( ह १, १०६; कुमा ), 'काऊण पेडं ठिवया तत्थ एसा पडिमा" ( कुप्र ११७ )। पेड्डाल वि [दे] १ विपुल; (दे ६, ६; गड़ड़')। २ वर्तुल, गोलाकार; ( दे ६, ६; गडड; पात्र )। पेढाल वि [ पीठवत् ] पीठ-युक्तः ( गउड )। पेढाल पुं [पेढाल ] १ भारत वर्ष का श्राठवाँ भावी जिन-२ ग्यारह रद पुरुषों में दसवाँ; (विचार ४७३)। ३ एक याम, जहाँ भगवान् महावीर का विचरण हुआ था; "पेटालग्गाम-मागयो भववं" ( त्रावम )। ४ न. एक उद्यान; "तत्रो सामी दहभूमिं गय्रो, तीसे वाहिं पेटालं नाम उनाणं" ( य्राव १)। °पुत्त युं [ भुत्र ] १ भारतवर्ष का श्राटवाँ भावी जिन-देवः "उदए पेडालपुत्ते य" (सम १४३)। २ भगवान् पार्श्वनाथ के संतान में उत्पन एक जैन मुनि; "श्रहे गां उदए , पेढालपुत्ते भगवं पासाविच्जे निर्यट मेयजे गोत्तेण " ( सूत्र २, ७, ६; ८; ६)। ३ भगवान महावीर के पास दी ला ले 🥕 कर अनुतर विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि; ( अनु २ )। पेढिया देखां पीढिआ; "चतारि मणिपीडियायो" ( ठा ४, २-पत २३०), २ यन्थ की मूमिका, प्रस्तावना; (वसु)। पेढी देखो पीढी; (जीव ३)। पेणी सी [ प्रेणी ] हरिगी का एक मंद; ( पगह १, ४--

and all par

पेदंड वि [दे] लुत-दगडक, जूए में जो हार गया हो वह, जिसका दाव चला गया हो वह; (मृच्छ ४६ )। पेम पुंन [ प्रेमन् ] प्रेम, अनुराग, प्रीति, हनेह; ( उवा; औप; सं ५; सुपा २०४; रयण ४२), । पेमालुअ वि [ प्रे मिन् ] प्रेंमी, शतुरागी: ( उप ६८६ पेम्म देखो पेम; (हे २, ६८; ३, २४; कुमा; गा १२६; प्रासू ११६)। पेम्मा स्त्री [ प्रेमा ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 🕡 🛶 पेर सक [प्र + ईरय्] १ पठाना, भेजना, प्रेपण करना। २ धक्का लगाना, ग्राघात करना । ३ ग्रादेश करना । ४ किसी कार्य में जोड़ना - लगाना । ४ पूर्वपन्न करना, प्रश्न करना, सिद्धान्त का विरोध करना । ६ गिराना । पेरइ; (धर्मसं ५६०; भवि )। वक्त-पेरंतः ( क्रप्र ७०; पिंग )। कवकु—पेरिज्जंत; -( सुपा २४१; महा )। कृ—पेज्जः ८( राज. )। पेरंत देखो पज्जंत; (हे १, ४८; २, ६३; प्राप्र; स्त्रीप; गउड )। °चनकचाल न [°चक्रवाल] वाह्य परिधि, बाहर का बेराब: ( पण्ड १, ३ ) । °व्रक्च न [ 'चर्चस् ] मगडप, तृणादि-निर्मित गृह; ( राज ) । पेरग वि. प्रिरक | प्रेरणा करने वाला, पर्वपन्नी; ( श्रमंत ¿ = 0 ) | पेरण न [दे] १ कर्म्च स्थान; (दे ६, ४६)। २, नित, तमाञ्चाः (स ७२३; ७२४)। पेरण न [ प्रेरण ] प्रेरणा; (. कुप्र ७० )। पेरणा हो [प्रेरणा ] ऊपर देखो; ( सम्मत १५७ )। पेरिक्ष वि [ प्रेरित ] जिसको प्रेरणा की गई हो वह; ( द =, १२; भवि )। पैरिज्ज न [ दे ] साहाय्य, सहायता, मदद; ( दे ६, ४८ )। पेरिज्जंत देखो पेर=प्र+ ईरयू । ... पेरुस्ति वि दि ] पिगडीकृत, पिगडाकार किया.हुआ; ( दं ६, 4.8.)1 पेलच वि पिलच ] १ कोमल, सुकुमाल, मृदु; ( पाय; स २, २७; ग्रमि २६; ग्रीप )। २ पतला, इत्यः, ३ सूहम; लयुः, -( गात्रा १,१-पत २.४: हे १,२३= )। पेळु सी [पेळु] पूणी, हुई की पहल ; "कंतामि तात्र पेलु" (पिंडमा ३१)। करण त [ करण ] पूर्णा बनाने का उप-करण, शलाका आदि; (विसे ३३०४)।

पस ६८)।

पेटल सक [सिप्] फेंकना । पेल्लंब; (हे ४, १४३)। कर्म-पेल्लिज्ज्रइ; ( उन ) । वकु—पेंच्लंत; (कुमा) । पेरिलंडाण: (महा )। पेल्ल देखो पेर = प्र + ईरय् । पेल्लेइ; ( प्राकृ ६० ) । कव-कृ-पेल्लिङजंत; (से ६, २४ )। संकृ-पेल्लि ( त्रप ), पे-हिला (पिंग)। कृ—पेल्लेयव्व; (ब्रोधमा १८ टी)। पेल्ल सक [ पीड्य ] पीलना, दवाना, पोड़ना । पेल्लेसि, पे-ल्लिसि; (स ५७४ टि)। पेहल सक [ पूरय् ] पूरना, भरना। कवक्र—पेहिलज्जेंत; (से ६, २४)। पेल्ल ) पुंन [दे ] बच्चा, शिशु, वालक; ( उप २१६ ), पेल्लग र् " बीयमिम पेल्लगाइ" " ( उप २२० टी )। पेरळग देखो पेरगः; ( निचू १६ )। पेल्लण देखो पेरण; ( पगह १,३; गउड )। पेहलण न [ क्षेपण ] फेंकना; ( धर्म २ )। पेल्लय [दे] देखो पेल्ल=(दे); (विपा १,२—पत ३६), " सपेल्लियं सियालि'" ( सुख २, ३३ ) । पेल्लय देखी पेरग; (बृह १)। पेल्ळय पुं [पेल्ळक ] भगवान् महावीर के पास दिचा लेकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि; ( अनु २ )। पेटलच 🚶 देखो पेर । पेल्लवइ, पेल्लावइ; ( प्राकृ ६० )। पेल्लाव 🗸 पेल्ळिअ वि [ दे पीडित ] पीडित; ( दे ६, ५७), "वलिय-दाइयपेल्लियो'' (महा )। पेल्लिअ देखो पेरिअ; ( गा २२१; विपा १, १ )। पेरलेयन्व देखो पेरल=प्र+ईरयु। पेट्ये य. यामन्त्रण-सूचक यंव्ययः ( पड् )। पैस सक [ प्र + एषय् ] भंजना, पठाना । पेसइ, पेसेंइ; (भवि; महा )। वक्त-पेसअंत; (पि ४६०; रंगा)। संक्र-पेसिअ, पेसिउं; (मा ४०; महां)। क्र—पेसइयव्व, पेसिथव्यः पेसेयव्यः ( सुपा ३००; २७८: ६३०; सप १३६ टी )। पेस देखो पीस । वक्र-पेसयंत; ( राज )। पेस पुंखी [प्रेप्य] १ कर्मकर, नौंकर, दीस, चांकर; (सम १६; स्य १, २, २, ३; उवा )। २ वि भेजने योग्यः (हर, ६२)। पेंस पुं दि पेश ] १ सिन्यं देश में होने वाली एक पशु-आति; ( आचा २, ४, १, ८ )। ∙

पेस वि दि पैशा विशानामक जानवर के चमड़े का बना हुआ (बस्त्र); (आचा २, ४, १, 🖛 )। 💯 🚟 पेसण न दि ] कार्य, काज, प्रयोजन; (दे ६, ४७; भिन; र्णाया १, ७—पत्र ११७; पडम १०३, २६ )। पेसण त प्रिषण १ पठाना, भेजना, २ नियोजन, न्यापारण; (कुमा; गउड ) । ३ त्याज्ञा, यादेश; (धे ३, ४४ )। पेसणथारी ) स्त्री [दि] दूती, दूत-कर्म करने वाली स्त्री; पैसणआली ि ( दे ६, ४६; षड् )। पेसणा स्त्री [पेषण ] पीसना, पवणः, "सिलाए जनगोहृमपे-संचाए हें ऊए" ( उप ५६७ टी )। पैसल वि [ पेशल ] १ सुन्दर, मनोज्ञ; ( श्राचा; गउड )। २ मधुर, मञ्जुः (पात्र )। ३ कोमलः (गउड )। प्रेसल ) न [दें] सिन्ध देश के पेश-नामक पशु के चर्म के पेसलेस ∫ सूदम पदम से निष्पन्न वस्तः; "पेयाणि वा पेसलाणि वा" (२ त्राचा २, ४, १ — सूत १४४), "पेसाणि वा देसलेसाणि वा" (३ ग्राचा २, ४, १, ८; राज )। 🕒 पेसव सक [प्र+एपय्] भेजवाना। क्र-पेसवेयव्वः ( उप १३६ टी )। पेसवण न [ प्रेषण ] भेजवाना, दूसर के द्वारा प्रेषण; (उँवा; पडि )। पेसविक वि [ प्रेषित ] भेजवाया हुग्रा; प्रस्थापित; ( पाग्र; उप पृ १८ ) । पेसाय वि. [ पेशाच ] पिशाच-संवन्धी; ( वृह २ ) । पेसि ह्यी [पेशि ] देखो पेसी; ( सुपा ४८७ )। पेस्तिअ वि [ प्रेपित ] १ मेजा हुआ, प्रहित; ﴿ गा ११२; भविः काल )। २ प्रेषणः ( पडम ६, ३४ )। पेसिंआ स्त्री [पेशिका ] खण्ड, टुकड़ा, "ग्रंबपेसिया ति वा श्रंवाडगपेसिया ति वा" ( श्रनु ६; श्राचा २, ७, २, ७; 5; & ) 1 पेसिआर पुं [ प्रे वितकार ] नौकर, भृत्य, कर्मकरं; ( पडम ६, ३४ )। पेसिद्वंत ( शौ ) वि [ प्रेषितवत् ] जिसने भेजा ही बैह, (पि ४६६)। पेसी ह्वी [पेशी ] मांस-खगड, मांस-पिगड; ( तंदु ७ )। देखो पेसिआ। पेसुण्ण ) न [पेशुन्य ] परोच्च में दोष-कीर्तन, चुगली; पेसुन्न 🔰 (ग्रोप; स्थ १, १६, २; गाया १, १; भग; सुपा ४२१)।

```
पेसेयव्य देखो पेस=प्र + एषय् ।
 पेस्सिद्वंत देखो पेसिद्वंत; (पि ४६६)।
 पेह सक [प्र+ईक्ष् ] १ देखना,निरीचण करना, ध्यान-पूर्वक
  द्रेखना। २ चिन्तन करना। पेहइ, पेहए; ( पि ५७; उव),
  मेहंति; ( कुप्र १६२ )। भवि—पेहिस्सामि; ( पि ५३०)।
  वक् - पेहंत, पेहमाण; ( उपपृ १४४; चेइय २४०; पि
 : ३२३ ) । .. संक्र-पेहाए, पेहिया; ( कस; पि ३२३ )।
पेहण न [ प्रेक्षण ] निरीक्तण; ( पंचा ४, ११ )।
पेहा स्त्री [प्रेक्षण ] १ निरीच्तण; ( उनः सम ३३ )।
  र कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सर्ग में वन्दर की तरह
  श्रोष्ट-पुट को हिलाते रहना; (पन १)-। -३ पर्यालोचन,
 चिन्तन; ( ब्राव ४ )। ४ वुद्धि, मितः; ( उत्त १, २७ )।
पेहाचिय वि [ प्रेक्षित ] दर्शित, दिखलाया हुआ; ( उप पृ
  322) 1
पेहि वि प्रेिश्निन् ] निरीक्तकः ( त्राचाः उव )। स्त्री---
  °णी; (पि ३२३)।
पेहिय वि प्रिक्षित ] निरीत्तितः ( महा )।
पेहुण न [दे] १ पिच्छ, पँख; (दे ६, ४८); पाद्य; गा
  १७३: ७६४; वर्जा ४४; भत्त १४१; गंउड )। र मयूर-
  पिच्छ, मयूर-पंख, शिखगड; (पग्ह १, १; २, ४; जं १;
 णाया १,३)। देखो पिहुण ।
पोंअ सक [प्र + वे ] पिरोना, गूँथना । पोश्रंति; ( गच्छ ३,
 १८; सूत्रनि ७४)। वकु—पोयमाण; (स ४१२)।
 संक - पोइऊण; (धर्मवि ६७)।
पोअ वि [ प्रोत ] पिरोया हुन्ना; ( दे १, ७६ )।
पोअ पुं [पोत ] १ जहाज, प्रवहरा, नौका; (पात्र, सुपा
 ८८; ३६६)। २ वालक, शिशु, वञ्चा; (दे ६, ८१;
 पात्र, सुपा ३६६)। ३ न वस्त्र, कपड़ा, (ठा ३, १---
 पत ११४)।
पोअ पुं [दे] १ धव वृक्त, धाय, धी की पेड़; २ छोटा साँप;
्र<del>्हे</del> दे ६, . ५१ )।
पोअइआ स्त्री दि निदाकरी लता, लता-विशेष; (दे ६, ६३:
 पाद्य )।
पोंअंड वि [ दे ] १ भय-रहित, निडर; २ षगढ, नामर्द; ( दे
 पोअंत पुं [ दे ] शपथ, सौगन; ( दे ६, ६२ )। 🏏 🚎
       न [ प्रचयन, प्रोतन ] पिरोना, गुम्फन; ( आवम )।
```

```
पोञ्चणपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष; ( मुपा ५०६;
   भवि )।
 पोअणा स्त्री [ प्रवयना, प्रोतना ] पिरोना; ( उर्प ३५६ )।
 पोअ़य वि [पोतज ] पोत से उत्पन्न होने वाला प्राची—
  हस्ती आदि; (ठा ३, १)।
 पोअय पुं [पोतक ] देखो पोअ=पोतः ( उवाः ग्रोप )।
 प्रोअलय पुं [दे] १ त्राश्विन मास का एक उत्सव, जिसमें
  पत्नी के हाथ से ले कर पति अपूप को खाता है; २ एक प्रकार
  का अपूप —खाद्य-विशेष, पुत्रा; ३ वाल वसन्तः (दे ६,
  59)1
 पोआई स्त्री [ पोताकी ] १ शकुनि को उत्पन्न करने वाली
  विद्या-विशेष; २ शकुनिका, पिन्न-विशेष; (विसे २४५३)।
 पोआउय वि [ पोतायुज, पोतज ] देखो पोअय; ( पउम
  १०२, ६७ )।
 पोआय पुं [दे] त्राम-प्रधान, गाँव का मुखिया; (दे ६,
  €0 ) |
 पोआल पुं [ दे ] बूषम, वलीवर्द; ( दे ६, ६२ )। 🎺 🦯
पोआल [दे पोतक] वच्चा; शिशु, बालक; (ब्रोघ
  1( 088
पोइअ पुं [ दे ] १ हलताई, मिठाई वेचने वाला; २ख द्योत;
  (दे ६, ६३)। ३ निमग्न, ड्वा हुआ; (स्रोघ १३६)।
  ४ स्पन्दित; ( वृह १ )।
पोइअ वि प्रोत विरोया हुआ; (दे ७, ४४; उप पृ
  १०६; पात्र )।
पोइअल्लय देखो पोइअ=प्रोत; ( ग्रोघ १३६ टी )।
पोइआ ) स्त्री [दे] निदाकरी लता, वल्ली-विशेष; (दे ६, )
पोई 🕽 ६३; पण्ण १—पत ३४)।
पोउआ स्त्री [ दे ] करीष का अग्नि; ( दे ६, ६१ )।
पोंग वुं [दे ] पाक, पकना; (स १८०)।
पोंगिल्ल वि [दे] पका हुआ, परिपक्त, परिपाक-युक्त;
 कच्छी भाषा में 'पोंगेल';
 "ग्रन्नेवि सइंमहियलनिसीयणुप्यन्निकिणियपोंगिल्ला ।
    मलिगाजरकप्पडोच्छ्ययविग्गहा कहवि हिंडंति ॥ "
                                     (स्१८०)।
पोंड देखो पुंड। <sup>°</sup>वद्धण न [ <sup>°</sup>वर्धन ] नगर-विशेष;
 (महा)। °वद्धणिया स्नी [ °वर्धनिका ] जैन मुनि-
 गण की एक शाखा; (कप्प)।
```

पोंड । पुं [दे] १ यूथ का अधिपति; (दे ६, ६०)। पोंडय ∫ २ फल; (पग्ह १, ४—पत्र ७८)। ३ श्र-विकसित अवस्था वाला कमल; (विसे १४२४)। ४ कपास का सूना; "द्र्वं तु पोंडयादी भावे सुत्तमिह सूयगं नागां" ( सुत्रनि ३)। पोंडरिगणी देखो पुंडरिगिणी; ( ठा २, ३ )। पोंडरिय देखो पुंडरीअ=पुण्डरीक; (स ४३६)। पोंडरी ही [पौणड़ी, पुण्डरीका ] जम्बूद्वीप के मेरु के उत्तर ' हचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८ )। पोंडरीअ देखो पुंडरीअ=पुगडरीक; ( ग्रीप; गाया १, ५; १६; सम ३३; देवेन्द्र ३१८; सूत्र्यनि १४६ )। पोंडरीअ ) न [ पौण्डरीक ] १ गणित-विशेष, रञ्ज-गणित; पोंडरीग ∫ ( सूत्रनि १४४ )। २ देखो पुंडरीअ≐पौगड-रीकः ( सूत्र २, १, १; सूत्रानि १४६; १५१)। पोक्क सक [ न्या + ह, पूत् + कृ ] पुकारना, ब्राह्वान करना। पोक्कइ; (हे ४, ७६)। पोक्क वि [ दे ] ग्रागे स्थल ग्रौर उन्नत तथा वीच में निम्न ( नासिका ); "पोक्कनासे" ( उत्त १२, ६ )। पोक्कण पुं [ पोक्कण ] १ अनार्य देश-विशेष; २ उस देश में वसने वाली म्लेच्छ जाति; ( पग्ह १, १ )। पोक्कण न [ ज्याहरण, पूत्करण ] १ पुकार, ब्राह्वान; २ वि. पुकारने वाला; (कुमा )। पोक्कर देखो पुक्कर। पोक्करंति; (महा)। वक्-ॅपोक्करंत; ( सुपा ३८० )। पोक्करिय वि [ पूत्कृत ] १ पुकारा हुआ; (सुर ६; १६४)। २ न. पुकार; (दंस ३)। पोक्कार देखो पुक्कार=पूत्कार; ( उप पृ १८१ )। पोक्किअ देखो पोक्करियः ( उप १०३१ टी)। 🐪 🕒 पोक्खर न [पुंष्कर ] १ जल, पानी; २ पन्न, कमल; पद्म-कोषः; ४ एक तीर्ध, अजमेर-नगर के पास का एक जलाराय-तीर्थ; ५ हाथी की सूँढ़ का अप्र भाग; ६ वादा-भागडः, ७ त्रापण, दुकानः, ८ त्रसि-कोष, त्तलवार की म्यानः, ६ मुख, मुँहः १० कुछ रोग की श्रोषिः, ११ द्वीप-विशेषः, १२ युद्ध, लडाई; १३ रार, वाण; १४ त्राकाश; "पोक्खरं" (हे १, ११६; २, ४; संचि ४ )। १६ पुं. नाग-विशेष; १६ रोग-विशेष; १७ सारस पत्ती; १८ एक राजा का नाम; १९ पर्वत-विशेष; २० वस्ण-पुंत; "पोक्खरो" (प्राप्न)। देखो पुक्खर।

पोवखर वि [पौष्कर] १ पुष्कर-संवन्धी। २ पद्माकार रचना वाला; "पोकखर पवहरां" ( चार ७० )। पोक्खरिणी स्रो [ पुष्करिणी ] १ जलाशय-विशेष, वर्जुल वापी; ( गाया १, १-पत ६३ )। २ पद्मिनी, कमिल्हेरी, पद्म-लता; "जलेग वा पोक्खरिग्गीपलासं" ( उत्त ३२, ६० )। ३ वापी; ( कुमा )। ४ पद्म-समूह; ४ पुष्कर-मूल; ( हे २, ४)। ६ चौकोना जलाशय, वापी; (पगह १, १; हे २,४)। पोक्खल देखो पुक्खल; (पण्ण १—पत ३५; श्राचा २, 9, ⊑, 99 ) I पोक्खलच्छिलय 🚶 देखो पुक्खलच्छिभय; (पराग १— पोक्खलच्छिल्लय ∫ पत्र ३४; राज )। पोक्खिल पुंन [ पुण्किलन् ] एक जैन उपासक, जिसका दूसरा नाम शतक था; (राज)। पोग्गर ) पुंन [ पुद्गाल ] १ ह्पादि-विशिष्टं द्रव्य, मूर्ल पोग्गल ∫ं द्रव्य, ह्य वाला पदार्थ; "पोंग्गला" (भग ८, १; ठा २, ४; ४, ४; ६, ३; ८ ), "पोग्गलाइं" ( सुज्ज ६; पंच ३,४६)। २ न. मांस; (पव २६८; हे १, ११६)। °त्थिआय पुं [ शस्तिकाय ] पुद्रल-स्क्रेव, पुद्रल-राशि; (भग; ठा ४,३)। 'परह, 'परियह पु [ °परिचर्त ] १ समस्त पुद्गल-द्रव्यों के साथ एक २ परमाणु का संयोग-वियोग; २ समय का उत्कृष्टतम परिमाण-विशेष, अनन्त कालचक्र-परिमित समय; (कम्म५, ८६; भग १२, ४; ठा३, ४)। पोग्गलि वि [ पुद्गलिन् ] पुद्गल वाला, पुद्गल-युक्त; ( भग प्त, १०—पत ४२३ ) I पोग्गलिय वि [ पौदुगलिक ] पुद्रत्त-मय, पुद्रत्त-संवन्धी, पुद्रल काः (पिंडभा ३२४)। पोच्च वि [दे] सुकुमार, कोमल; गुज़राती में 'पोचुं'; (दे ξ, ξo ) | पोच्चड वि [दे] १ असार, निस्सार; (गाया १,३— पल ६४ )। २ ऋतिनिविड; ( पगह १, १—पत्र १४ )। ३ मिलिन; (निचू ११)। पोच्छल यक [प्रोत् + शल् ] उछ्तना, ऊँचा जाना । वक्रि पोच्छलंत; ( सुर १३, ४१ )। पोच्छाहण न [ प्रोत्साहन ] उत्तेजन; ( वेशी १०४ )। पोच्छाहिअ वि [ प्रोत्साहित] विशेष उत्साहित किया हुग्रा, उत्तेजितः ( सुर १३, २६ )। पोट्ट न [दे] पेट, उदर; मराठी में 'पोट'; (दे ६, ६०; णाया १, १--पत ६१; ओघभा ५६; गा ५३; १७१;

ं र⊏४; स ११९; ७३८; उवा; सुख २, १४; सुपा ४४३; प्राकृ ३७: पव १३४; जं२)। <sup>°</sup>साल पुं [<sup>°</sup>शाल ] एक परिव्राजक का नाम; (विसे २४५२; ५५ )। असारणी 🎉 ह्वी [ 'सारणी ] अतोसार रोग; ( आव ४ )। पोट्ट ) न दि ] पोटला, गहर, गठरी; "कामिणिनियंबविंवं पोट्टल ∫ कंदप्पविलासरायहाणिति । न मुण्ड अमेज्भपोट'" ( मुपा ३४४; दे २, २४; स १०० )। पोट्टलिंगा स्त्री [दे] पोटली, गठरी; (सुख २, १७)। पोट्टलिय वि दि ] पोटली उठाने वाला, गठरी-बाहक; ( निचृ 98)1 पोष्टलिया [ दे ] देखो पोष्टलिगा; (उप प्ट ३८५; सुर १२, ११; सुख २, १७)। पोद्धि स्त्री [दे] उदर-पेशी; ( मृच्छ २०० )। 🎺 पोट्टिल पुं [ पोट्टिल ] १ भारतवर्ष का भावी नववाँ तीर्थङ्कर— ्जिन-देव; ( सम १५३ )। २ भारतवर्ष के चौथे भावी जिन-देव का पूर्वभवीय नाम; ( सम १५४ )। ३ भगवान् 🖼 महावीर का व्युत्कम से छठवें भव का नाम; ( सम १०५ )। ४ एक जैन मुनि, जिसने भगवान् महावीर के समय में तीर्थकर-. नामकर्म वँधा था; ( ठा ६ ) । १ एक जैन मुनि; ( पडम २०, २१)। ६ देव-विशेपः ( गाया १, १४)। ७ देखो पोट्विल; ( राज )।

पोहिला स्त्री [पोहिला] व्यक्ति-राचक नाम, एक स्त्री का नाम; (णाया १, १४)।

पोहिस्स पुं [पोहिस्स ] एक किवं का नामः (कप्पू )। पोहिस्स स्त्री [प्रोष्टपदी ] १ भादपद मास की पूर्णिमाः २ भादों की अमावस्याः (सुज्ज १०, ६)।

पोडिल पुं [पुष्टिल ] भगवान् महावीर के पास दीचा ले कर त्रवत्तर-विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि; ( त्रवु )।

पोडइल न [दे] तृण-विरोषः (पग्ण १—पत ३३)। प्रे पोढ वि [प्रोढ] १ समर्थः (पात्र)। २ तेनपुण, चतुरः २ प्रगल्भः ४ प्रमृद्धः, यौवन के वाद की व्यवस्था वालाः (उप पृ ८६ः सुपा २२४ः रंभाः नाट—मालती १३६)। वाय पुं [वाद] प्रतिज्ञा-पूर्वक प्रत्याख्यानः (गा ४२२)।

पोढा स्त्री [प्रौढा] १ तीस से पचपन वर्ष तक की स्त्री; (कुप्र १८१)। र नायिका का एक भेद; (प्राक्त १०)।

पोढिम पुंस्ती [ प्रौढिमन् ] प्रौढता, प्रौढपनः ( मोह २ )। पोढी स्त्री [ प्रौढी ] ऊपर देखो; ( कुप्र ४०७ )। पोणिअ वि [ दै ] पूर्ण; ( दे ६, ४८ )। पोणिआ स्त्री [ दे ] सूते से भरा हुआ तकुंत्रा; ( दे ६, ६१)। पोत देखो पोअ=पोत; ( श्रीप; वृह १; गाया १, ८)। पोतणया देखो पोअणा; ( उप पृ ४१२ )। पोत्त पुं [पौत्र] पुत्र का पुत्र, पोता; (दे २, ७२; श्रा 98)1 पोत्त न [ पोत्र ] प्रवहण, नौका; "वेलाउलिम्म स्रोयारियाणि सन्वाणि तेण पोत्ताणि" ( उप ५६७ टी )। पोत्त ) न [पोत ] १ वस्त्र, कापड़; (श्रा १२; ब्रोघ पोत्तग रे १६८; कप्पु; स ३३२ )। २ घोती, कटी-वस्त्रः (गच्छ ३, १८; कस; वन ८४; श्रावक ६३ टी; महा )। ३ वस्त्र-खगडः; ( पिंड ३०८ )। पोत्तय पुं [ दे ] पोता, बृषण, अगडकोश; ( दे ६, ६२ )। पोत्तिअ न [पौतिक] वस्त्त, स्ती कपड़ा; (ठा ४,३— पत ३३८; कस २, २६ टि )। पोत्तिअ वि [ पोतिक ] १ वस्त-धारी; २ पुं नानप्रस्थों का एक भेदः ( ग्रीप )। पोत्तिआ स्त्री [ पौत्रिका ] पुत्र की लड़की; ( रंभा ) । पोत्तिआ स्त्री [दे] चतुरिन्दिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त ३६, १४७)। पोत्तिआ ) स्त्री [पोतिका, पोती ] १ धोती, पहनने का पोत्ती ∫ वस्न, साड़ी; ( विसे २६०१ )। र छोटा वस्न, वस्त्र-खराड, "चडण्कालयाए पोत्तीए मुहं वंधेता" ( खाया १, १--पत ५३; पिंडभा ६ ), "मुह्पोत्तियाए" (विपा १, १)। पोत्ती स्त्री [ दे ] काच, शीशा; ( दे ६, ६० ) । 💆 🗀 पोत्तुव्लया देखो पोत्तिआ; ( णया १, १८—पत २३४)। पोत्थ ) पुन [ पुस्त, °क ] १ वस, कपड़ा; ( गाया १, पोत्थग 💡 १३--पत्न १७६ )। २-३ देखो पुत्थः, "पोत्थ-पोत्थय ) कम्मजक्ला विव निच्चिद्वा'' (वसु; श्रा १२; सुपा २८६; विसे १४२४; वृह ३; प्राप्त; श्रौप )। पोत्था स्त्री प्रोत्था ] प्रोत्थान, मूलोत्पत्तिः ( उत्त २०, 198)1 पोत्थार पुं [ पुस्तकार ] पोथी लिखने वाला, पोथी वनाने का काम करने वाला शिल्पी; (जीव ३)। पोत्थिया स्त्री [पुस्तिका ] पोथी, पुस्तक; "सरस्सइ व्य पोत्थियावलग्गहत्था" (काल )।

पोट्पय पुन [ दे ] हस्त-परिमर्शण, हाथ फिराना; ( उप प्र ३४३)। पोटकल न [ पूगकल ] सुपारी; (हे १, १७०; कुमा ),। पोप्फली स्त्री [ पूगफली ] सुपारी का पेड़; (हे १, १७%; कुमा )। पोम देखो पउम; "जहा भेमं जले जायं" ( उत्त २४, २७; सुख २४, २७; पडम ४:३, ७६ )। पोमर न [ दे ] कुसुम्भ-रक्त वस्र; ( दे ६, ६३ )। पोमाड पुं [दे पद्माट] पमाड, पमार, चक्वड़ का पेड़; (स १४४)। देखो, पउमाड। पोमाचई स्त्री [ पद्मावती ] छन्द-निशेषः ( पिंग )। पोमिगो देखां पडमिणी; (सुपा ६४६; सम्मत १७१)। पोम्म देखो पडम; (हे १, ६१; २, ११२; गा ७५; कुमा; प्राकृ र⊏; काञ्सु; पि १६६ )। पोम्मा देखो पडमा; ( प्राक्त २८; गा ४७३; पि १६६ )। पोस्ह देखो प्रमह=पदमन्; "जह उ किर णालिगाए श्रीणयं मिद्रह्यपोम्हभरियाए" ( धर्मसं ६८० )। पोर पुं [ पूतर ] जल में होने वोला जुद्र जन्तु; (हे १, १७०; कुमा )। पोर वि [ पौर ] पुर में --- नगर में --- उत्पन्न, नागरिक; (प्राक्ट ३४)। पोर देखो पुर=पुरस् । 'कव्य न [ 'काव्य ] शीव्रकवित्व; (राज)। पोर पुन [दे पर्वन् ] प्रन्थि, गाँठः ( ठा ४, १; अनु )। °वीय वि [ °वीज ] पर्व-वीज से उगने वाली वनस्पति, इन्तु त्रादिः ( ठा ४, १ )। पोरग पुंन [ पर्चक ] वनस्पति का: एक भेद, पर्व :वाली . वनस्पति; ( पगगा १---पत्न ३३ )। पोरच्छ पुं [ ] दुर्जन, खल; (.दे:६, ६२; पात्र )।: पोरिच्छम देखो पुरिच्छम; ( सुपा ४१. )। पोरत्थ वि [दे] मत्सरी, ईर्ष्यालु, द्वेषी; ( पड )। पोरय न [ ] चेतः; (दे ६, २६)। -की संतान; ( ग्रामि ६५ ) । पोरवाड पुं [ पोरवाट ] एक जैन श्रावक-कुल; ( ती २.)। पोराण देखो पुराण; (र्पाण २८; श्रीप; भग; हे ४; २८७; उव; गा ३४०)। पोराण वि [ पौराण ] १ पुराण-संबन्धी; ( राय )। २ पुराग शास्त्र का ज्ञाताः (राज)। 🗆 🗆 🗆

पोराणिय वि [ पोराणिक ] पुराण-शास्त्र-संबन्धी; ( स ३४४ ) . पोरिस न [पोरुष ] १ पुरुषत्व, पुरुषार्थ; (प्रासू १७)। २ पराक्रम; (कुमा )। पोरिस वि [पोरुषेस ] प्राप्त चन्न पोरिस:वि [ पौरुषेय ] पुरुष-जन्य, पुरुष-प्रणीत; ( धर्मसं न्हर ही )। पोरिसिय देखो पोरिसीय; "श्रत्थाहमतारमपोरिसियंसि उद-गंसि ऋप्पार्गं मुयति'' ( गाया १, १४ —पत्न १६० )। पोरिसी स्त्री [पौरुषी] १ पुरुष-शरीर-प्रमाण छाया; २ जो समय में पुरुष-परिमाण छात्रा हो वह काल, प्रहर; ( उवा; विपा २, १; ब्राचा; कप्प; पव ४ ) । ३ प्रथम प्रहर तक भोजन ब्रादि का त्याग, प्रत्याख्यान-विशेष, तप-विशेष; (पव ४; संवोध ५७)। पोरिसीय वि [पौरुषिक ] पुरुष-प्रमाण, पुरुष-परिमित; "कुंभी महंताहियपोरिसीया" ( सूत्र १, ४, १, २४)। पोरुस पुं [ ] अत्यन्त बृद्ध पुरुष; (सूत्र १, ७, १०)। पोरुस देखो पोरिस ; ( स २०४; उप ७२⊏ टी; महा )। पोरेकच्च न [ पौरस्ऋःय ] पुरस्कार, कला-विशेषु पोरेगच्च ∫ ( ग्रोप; राय; ग्रीप १०० टि )। प वा [ पौरोवृत्य ] पुरोवर्तित्व, अप्रेसरता; ( श्रीप; .सम ६६; विपा १, १; कप्प ) । पोळंड सक [ प्रोत् + छङ्घ् ] विशेष उल्लंघन करना । पोलंडेइ; ( गाया १, १—पत ६१ )। पो स्त्री [ दें ] खेटित भूमि, क्षुष्ट जमीन; (दे ६, ६३)। पोळास न [ पोळास ] १ नगर-विशेष, पोलासपुर; (ड्वा)। २ उद्यान-विशेष; ( राज ) । °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष; ( उवा; अंत )। पोलासाढ न [ पोलापाढ ] श्वेतविका नगरी का एक चैत्य; (विसे २३५७)। पों अ ह पुंदे ] सौनिक, कसाई; (दे ६, ६२)। 🦯 पोिळिआ स्त्री [दे पौिळिका] स्त्राच-विशेष, पूरी(१); : "सुणत्रो इव पोलियासत्तो" ( उप ७२८ टी; राज )। पोली देखो पओली; "बद्धेसु पोलिदारेसु, गवेसंतो अ धुत्तयं" (श्रा १२; उप पृ ८४; धर्मवि ७७)। पोल्छ वि [ दे ] पोला, शुषिर, ख़ाली, रिक्त; ''पोल्लो व्य मुद्री जह से असारे" ( उत्त २०, ४२; गाया १, १—पत ६३; .पव ८१), "वंका कीडकखइया चित्तलया पोल्लया य दहा य" महा<sub>ः</sub> ) ।, .

पोल्लड वि [ दे ] ऊपर देखा; "वंका कीडक्खइया चितलया, पोल्लडा य दृष्टा य" ( ब्रोघ ७३४; विचार ३३६ )। पोटलर न [ दे ] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; (संबोध ४५)। र्पोस अक [पुप्] पुष्ट होना। पोसाः; (धात्वा १४४; भवि )। पोस सक [पोषय्] १ पुष्ट करना । २ पालन करना। पोसेइ; (पंचा १०, १४)। "मायरं पियरं पोर्स" (सूत्र १, ३, २, ४), पोसाहि; (सूत्र १, २, १, १६) । कवकु-पोसिज्जंतः (गा १३४)। पोस वि [ पोप ] १ पोपक, पुष्टि-कारक, "ग्रमिक्खणं पोस-वर्त्थं परिहिंति" ( सूत्र १, ४, १, ३ )। २ पुं. पोषण; पुष्टि; ( संबोध ३६ )। पोस पुं [ पोस ] १ ग्रपान-देश, गुदा; (पगह १, ४—पत्र .७८; त्रोघ ११६; ग्रोप )। २ योनि; (निचृ६)। ३ लिंग, उपस्थः "गावसोतपरिस्सवा बोंदी पगणता, तं जहाः दों सोता, दो गेता, दो घाणा, मुहं, पोसे, पाऊ" (टा ६---पन 840)1 🙀 पोस धुं [ पोप ] पीप मास; ( सम ३४ ) । पोसग वि पोपक ] १ पुष्टि-कारक; २ पालन-कर्ता; ( पगह ۱ ( ۲, ۹ पोसण न [ पोपण ] १ पुष्टि; ( पग्ह १, २ )। २ पालन; ३ वि. पोपण-कर्ता; "लोग परं पि जहासिपोसगो" ( स्म १, २, १, १६ ) । पोसण न [ पोसन ] श्रपान, गुदा; ( जं ३ )। पोसणया स्त्री [ पोपणा ] १ पोपण, पुष्टि; २ भरण, वालन; ( दवा )। पोसय दंखां पोस=गंास; "पासण ति". ( ठा ६ टां-पत ४४०; बृह ४ )। पोसय दंखो पोसग; ( राज )। पोसह वुं [ पोपध, पोपध ] १ अष्टमी, चतुर्दर्शा आदि पर्व-तिथि में करने योग्य जैन श्रावक का व्रत-विशेष, बाहार-ब्रांदि के त्याग-पूर्वक किया जाता अनुष्ठान-विशेष; ( सम १६; उवा; श्रोप; महा; सुपा ६ १६; ६२०)। २ पर्व-दिवस--श्रष्टमो, चतुर्दशी श्रादि पर्व-तिथि; "पोसहराहो हडीए एत्थ पव्चाणुवाययो भणियो" (सुपा ६१६)। °पडिमा स्त्री [ 'प्रतिमा ] जैन श्रोवक को करने योग्य अनुष्ठान-विशेष, अत-विशेष; (पंचा १०,३)। °वय न [ 'व्रत ] वहीं प्वेंक्ति व्रर्थ; ( पिंड ) । 'साला स्त्री [ °शाला ] पोपध-त्रत करने का स्थान; ( गाया. १,- १---

पत ३१; श्रंत; महा )। ैोववास पुं [ °ोपवास ] पर्वदिन में टपवास-पूर्वक किया जाता जैन श्रावक का अनुप्रान-विशेष, जैन श्रावक का ग्यारहवाँ वतः ( श्रीपः सुपा ६१६ )। पोसहिय वि [ पौपिश्रक ] जिसने पोपध-वत कियां हो वह, पौषध करने वाला; ( गाया १, १—पत ३०; सुपा ६१६; धर्मवि २७)। पोसिअ वि [ दे ] दुःस्थ, दरिद्र, दुःखी; ( दे ६, ६१ )। पोसिअ वि [ पुष्ट ] पोपगा-युक्त; ( भवि ) । 🐇 पोसिअ वि [पोपित ] १ पुष्ट किया हुआ; २ पालित; ( उत २७, १४)। पोसिद ( रो ) वि [ प्रोपित ] प्रवास में गया हुआ। भित्तुआ स्त्री [ भितृ का ] जिसका पति प्रवास में गया हो वह स्त्री; (स्वप्न १३४)। पोसी स्री [पौपी] १ पौप मास की पूर्णिमा; २ पौप मास की अमावस; ( मुज्ज १०, ६; इक )। पोह पुं [ दे ] बैल ब्रादि की विष्ठा का ढग; कच्छी भाषा में 🗸 'पोह'; ( पिंड २४१ )। पोह पुं [ प्रोथ ] श्रश्य के मुख का प्रान्त भागः ( गउड )। पोहण पुं [ दे ] छोटी मछली; ( दे ६, ६२ )। पोहत्त न [ पुश्चत्व ] चौड़ाई; ( भग )। पोहत्त देखां पुहत्तः ( पि ७८ )। पोहत्तिय वि [पार्थिक्टबक] प्रथक्त्व-संबन्धी; (पक्रा २२---पत्न ६३६; ६४०; २३---पत्न ६६४)। पोहल दंखो पोप्पल; ( पर् )। <sup>°</sup>ष्य देखो प=प्र; "विष्योसहिपत्तागा" ( नंति २; गउड ) ।-**ँप्पआस**ंदंखं। **पयास**=प्रयास; ( श्रभि ११७ ) । **°प्पउत्त** देखे। **पउत्त**≕प्रवृत्त; ( मा ३ ) । ० °प्यच्चक्ष देखां पच्चयः; ( ग्रभि १७६ ) । (पि २१६)। °प्पडिआर देखं। पडिआर≕प्रतिकार; ( मा ४६ ) । 'प्यडिहा देखो पडिहा=प्रतिभा; ( कुमा )। °ट्पणइ देखो पणइ=प्रग्रयिन् ; ( कुमा )। °ट्पणाम देखो पणाम=प्रयाम; ( हे ३, २०४ ) 🖂 **°व्पणास दे**खो **पणास**≕प्रगाश; ( सुपा ६४७ )। 'दवण्णा देखो वण्णा=प्रज्ञा; ( कुमा )। **ंप्पत्याण देखो पत्थाण;** ( श्रभि ८१ )। °प्पदेस दंखो पदेस; ( नाट— निक ४ )।

```
ँपपुरुरिद् ( शौ ) देखो एपुरुरिअ; ( नाट—मालती ५४ )।
°प्पबंध देखो पवंधः ( रंभा )।
°प्पभिदि देखो °पभिद्; (रंभा )।
°प्पमूद ( शौ ) देखो पभूय; ( नाट--वेग्गी ३६ं )।
°प्पमत्त देखो पमत्तः ( ग्रिम १८४ )।
°प्पमाण देखो पमाण; ( पि ३६६ ए )।
° प्रमुक्त देखो प्रमुक्तः ( नाट – उत्तर ४६ं )।
°प्पमुह देखो पमुह; ( गउड )।
°प्पयर देखो पयर; ( कुमा )।
'प्पयाव देखो पयाव; ( कुमा )।
ँप्पयास देखो पयास=प्रकाशः ( सुना ६५७ )।
ँप्पलावि देखो पलाविः ( ग्रंभि ४६ )।
°ट्पवत्तण देखो पवत्तणः; "त्रजित्रजिस सहप्पवत्तणः" ( त्रजि
 8)1
°प्पवह देखो पवह; ( कुमा )।
°पवेंस देखो पवेस; (रंभा)।
°प्पसर देखो पसर=प्र + स । वक्र— °प्पसरंत; ( रंभा )।
ैप्पसर देखो पसर=प्रसर ।
° प्यसव देखो पसवः ( नाट---मालवि ३७ )।
°प्पसाय देखो पसाय=प्रसाद; (रंभा)।
ेप्पसुत्त देखो पसुत्त; ( रंभा ) ।
°प्पसूद (शौ ) देखो पसूअ=प्रसूत; ( अभि १४० )।
°पहर देखो पहर=प्रहार; ( से २, ४; पि ३६७ ए )।
°प्पहा देखो पहा; ( कुमा )।
°प्पहाण देखो पहाण; (रंभा)।
<sup>°</sup>प्पहाय देखो पहाय=प्रभावः "प्पहाउ" ( रंभा ) ।
```

```
°प्पहार देखो पहार; ( रंभा )।
 °प्यहाच देखो पहाच; ( ग्रभि ११६ )।
 <sup>°</sup>प्पहु देखो पहु; ( रंभा )।
 °प्पारंभ देखो पारंभ; ( रंभा )।
 °िप्पञ देखो पिअ=प्रिय; ( ग्रमि ११८; मा १८ )।.
 °प्पिआ देखो पिआ; ( कुमा )।
प्पिव देखो इव; ( प्राकृ २६ ) ।
°प्पेम देखो पेम; ( पि ४०४ )।
 °प्पेमम देखो पेमम; ( कुमा )।
 °प्पोढ देखो पोढ; (रंभा)।
°एफंस देखो फ'स=स्पर्श; (काप्र ७४३; गा ४६२; ४४६)।
 ॅट्फणा देखो फणा; ( सुपा ४३४ )।.
 <sup>°</sup>प्फद्धा देखो फद्धाः ( कुमा )।
 °फाछ देखो फलः ( पि २०० ) ।
 <sup>°</sup>ष्फाळ सक [ स्फाळय् ] १ ब्रावात करना । ३ पछाड़ना ।
  प्फालंड; (पिंग)।
°प्फालण न [ स्फालन ] आघात; ( गडड; गा ५४६ )।
°प्फुड देखो फुड; ( कुमा; रंभा )।
ँप्फोडण देखो फोडण; (गा ३८१)।
प्रस्स ( ग्रप ) देखो पस्स=दृश् । प्रस्सिद्; ( ह ४, ३६३)।
प्राइम्ब ) ( ग्रप ) देखों पाय≃प्रायस्; ( हे ४, ४९४;
          कुमा )।
प्राउ
प्रिय ( अप ) देखो पिअ=प्रिय; ( हे ४, ३६८; कुमा )।
प्रेकिअ न [ दे ] गृंष रिटत, वैल की चिल्लाहट; ( पड् )।
प्रेयंड वि [ दे ] धूर्त, ठग; ( दे १, ४ )।
```

इत्र सिरि**पाइअसहमहण्णव**म्म पत्राराइसह्संकलणो सत्तावीस**इ**मो तरंगो परिसमत्तो । Y<sub>2</sub>

फु पुं [ फ ] ब्रोप्ट-स्थानीय व्यञ्जन वर्ग्य-विशेष; ( प्राप्त ) । 🗆 ंफेंद् अक [ रूपन्द् ] थोड़ा हिलना, फरकना । फंद्र, 'फंदंति; (हे ४, १२७; उत १४, ४४)। वक - फ़र्दित, ्फंदमाण; (स्य १, ४, १, ६; ठा ७—्पत ३८३), ्कन्पः) । ः फंद पुं [ स्पन्द ] किन्चित् चलनः ( पड्ः सण् )। फंद्रण न [ स्वन्द्न ] क्वर देखो; ( विग्रे १८४७; हे २, **१३: प्राप्त** )। फंदणा स्त्री [ रूपन्यना ] कार देखो; ( स्प्रिन मारी ) । फोदिअ वि [ रूपन्दित ] १ कुछ हिला हुया, फरका हुया; (पात्र)। २ दिलाया हुया, ईपत चालित; (जीव ३)। फ्रांफ (,अप ) अक [ उद्द + गम् ] . उळ्जना । फ्रांकाइ; (.पिंग, १८४, ४ )। फंफलाय पुं [ दे ] लता-भेद, बल्जी-विरोप;:( दे ६, ५३ )। फंफाइ ( या ) वि [ कम्पायित, कम्पित ] कँपाया हुया, कम्प-प्राप्तः (पिन )। फंस अक [ विसम् + बद् ] बसत्य प्रमाणित होना, प्रमाण-विरुद्ध होना, अप्रमाण सावित होना । फंसइ; (हे ४, १२६)। प्रयो, भूता—फंसाविही; ( कुमा )। फंस सक [स्युरा ] ज्वा । फंसइ, फंसेइ; (हे ४, १८२; प्राष्ट्र २७)। कर्म-फंसिज्जदः ( इसा )। फंस पुं [स्पर्श ] स्पर्श, छुमावट, ( पाम, पाप, पाक २७; ंगा २६६)। फंसण न [स्पर्शन ] ह्ना, स्पर्श करना; ( उप ४३० टी; ं धर्मवि ४३; मोह २६ )। फंसण वि [ पांसन ] त्रपराद, अधम; "कुलफंसगो" (पुरा रं, हुं स १६८ भिष )। फरनण वि [ दे ] १ युक्त, क्लेत, २ मुलिन, मैला; ( दे E = 0) 1 फंसुल वि [ दे ] मुक्त, त्यक्त; ( दे ६, ८२ )। 🗸 फंसुली स्वी [दे] नवमालिका, पुष्प-प्रयान चन्न-विशेष; (दे हि. ⊏२ )। फिकिया स्त्री फिकियां अन्य का विपम स्थान, कटिन स्थानः ( सुर १६, १४७ )। फागु वि फिल्मु ] १ असार, निस्थंक, तुंच्छ; ( सुरू ८, ३; संबोध १६; गा ३६६ छ )। २ स्त्री. भगवान् अप्रितनाथ

की प्रथम शिष्या; (सम १५२) । "मित्त पुं ["मित्त्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि; ( कप्प )। 'रिक्खियं पुं [ 'रिक्षित ] एक जैन मुनि; ( द्याव १ )। °स्तिरी स्त्री ['श्री] इस 'अवसर्पिणी काल के पंचम आरे में होने. वाली अन्तिम जैन साध्वी; (विचार ४३४)। फागु पुं [ दे फलाू ] वसन्त का उत्सवः ( दे ६, ५३ )। फागुण वं [फाल्युन ] १ मास-विरोप, फायुन का. महिना; (पाम; कप्न )। २ श्रर्जुन; मन्यम पाण्डु-पुत्र; (वजा : १३० ) । फागुणी सी [फाल्गुनी ] १ फागुन मास की पूर्णिमा; ('इक: सुज १०, ६)। २ फागुन माल की झमावस्या; ( सुज्ज १०, ६)। ३ एक गृहपति की स्त्री; ( उना )। फाराणी सी फिल्युनी | नज्ञत-विरोव; ( ठा २, ३ )। फट्ट अक स्किट् ] फटना, हटना। फट्ड; (भनि)। फड सक [स्फट्] १ खोदना। २ शोधना। :वह-"गतं फडमाणीग्रो" ( सुपा ६१३ )। हेक्ट-फडिंड; (सुपा ६१३)। फड न दि ] साँप का सर्व शरीर: ( दे. ६, ८६ )। फड पुंन [दे फट] साँग की फणा; (दे ६, ८६; इन्नप्र " 807 ) फड़ही [दे] देखो फल्रही; ( गा ४४० घ )। फड़ा ली [फटा] साँप की फन, सर्प फणा; ( णाया १, ६; पटम १२, १; पात्र; श्रौप )। °ल वि [ 'वत् ] फर्न वाला; (हे २, १४६; चंड ) । फडिअ वि [ स्फटित ] खोदा हुमा; "तो धीवेसथरेहिं नरेहिं फडिया भडित सा गता" ( सुपा ६१३ )। फडिअ) देखो फलिइ=एमिटक; (नाट-रत्ना ५३), फडिंग ∫ · ''फडिंगपाहागानिभा'' ( निवृ ७ )। फडिल्ल देखो फडा-ल; (चंड)। फडिह वुं [ परिच ] १ त्रर्गता, यागतः ( से १३, ३८ ) । २ कुठार; (स ४, ५४)। फडिहा देखो फलिहा=परिखा; ( से १२, ७४ )। फड़ ्र्युन दि स्पर्ध, कि । १ ग्रंश, भाग, हिस्सा; गुजराती में 'फाडिजं'; ''कम्मियकद्दमिस्सा चुल्ली फ्डुग 🕻 उक्लाय फर्रुगजुबा उ" (पिंड २४३)। २ फड्डुग रे संपूर्ण गण के अधिष्ठाता के बरावर्ती गण का एक लघुंतर हिस्सा, समुदाय का एक प्रति छोटा विभाग जो संपूर्ण

समुदाय के अध्यत्त के अधीन हो; "गच्छागच्छि गुम्मागुम्मिं फह्राफिह " ( ग्रोप; वृह १ )। ३ द्वार आदि का छोटा छिद्र, विवर, ४ अवधिज्ञान का निर्गम-स्थान, "फंड्डा य त्रसंखेज्जा", "फड्ढा य त्राणुगासी" (विसे ७३८; ७३६)। १ समुदाय; "तत्थ पञ्जइयगा फहुगेहिं एं वि" ( आवम; आचू १ )। ६ समुदाय-विशेष, वर्गणा-ससुदाय; "नेहप्यच्चयफडुगमेगं अविभागवग्गणा गोता" (कम्मप २८; ४४; पंच ३, २८; ४, १८३; १८४; जीवस ७६), "तं इगिफट्ड संते", "तासिं खलु फड्डुगाइं तु" (पंच ४, १७६; १७१)। °वइ पुंः[ °पति ] गण के अंवान्तर विभाग का नायक; ( बृह १ )। फण पुं फिण किन, साँप की फणा; (से ६, ४४; पात्र; गा २४०; सुपा १; प्रास् ४१ )। फणग पुं [दे फनक ] कंघा, केरा सवाँरने का उपकरण; ( उत्त २२, ३०)। फणज्जुय पुं [ दें ] वनस्पति-विशेषः, "तुलसी करह-य्योराले फणज्जुए अन्तर य भृयणए" ( पराण १—पत्न ३४ )। फणस पुं [पनस ] कटहर का पेड़; (पंगण १; है १, २३२; प्राप्त )। फणा खी फिणा किन् ( सुर २, २३६ )। फिण वुं फिणिन् ] १ साँप, सर्प, नागः ( उप ३४७ टी: पाझ; सुपा ४४६; महा; कुमा )। २ दो कला या एक गुरु प्रचर की संज्ञा; (पिंग)। ३ प्राकृत-पिंगल का कर्ता, पिंगलाचार्यः (पिंग)। ° विषेत्र पुं [ ° चिहुन ] भगवान् पार्श्वनाथ; ( कुमा )। °पहु पु:[ °अमु ] १ नागकुमार देशों का एक स्वामी, धरणेन्द्र; (ती ३)। २ शेष नाग; (धर्मवि १७)। "राय पुं [ "राज ] १ शेव नागः (कुप्र २७२)। २ पिंगल-कर्ता; ( पिंग )। °लआ स्त्री [ °लता ] नाग-लता, वल्ली-विशेष: (कप्रु)। व्ह पुं िपति ] १ इन्द्र-विरोध, धरणेन्द्र; ( छुपा ३१ )। २ नाग-राज; (भोह २६)। ३ पिङ्गलकार; (पिंग)। सेहर पुं [ °शेखर ] प्राकृत-पिङ्गल का कर्ता; ( पिंग ) । फणिंद् पुं [फणीन्द्र] १ नाग-राज, शेष नागः (प्रास ११३)। २ पिङ्गलकारः (पिंग)। फणिल्ल सक [ चोर्य ] चोरी करना । फणिल्लई; ( धात्वा /98E)1 फिणह पुं [ दे फिणह ] कंबा, केश सवाँरने का उपकरण; (सूत्र १, ४, २, ११ )।

फणीसर पुं [फणीश्वर ] देखो फणि-वरः ( पिंग )।

```
फणुडजय देखो फणडजुय; ( राज )। 🔧
फद्ध पुं [स्पर्ध ] स्पर्धा, हिर्स; ( कुमा )।
फद्धा स्त्री [द्धः स्पर्धाः ] कपर देखोः ( वे ८,:१३; कुमा ३,
  95)1
फिद्धि वि [ स्पर्धिन् ] स्पर्धी करने वाला; ( प्राक्त २३ )।
प्रारं ) पुं[दे फल, क] १ काष्ट्र ग्रादि का तख्ता;
फरअ र डाल; (दे १, ७६; ६, ८२; कण्यू; सुर २,
  ३१)। देखो फल, फलग।
फरक पुन [ दे स्फरक ] अख्न-विशेष, "फरएहिं छाइकण
 तेनि हु गिगहंति जीनतं" ( धर्मनि ८० )।
फरिक्कद वि [दे] फरका हुत्रा, हिला हुत्रा, कम्पित;
 (कप्पू)।
फरस देखो फरिस=स्पर्श; ( रंभा; नाट )।
फरसु पुं [ परशु ] कुअर, कुल्हाड़ा; ( भवि; पि २०४ )।
  °राम पुं [ °राम ]: ब्राह्मण-विशेष, ऋषि जमदिनि का पुतः,
 ्(भत ११३) ।
फरहर अक [फरफराय्] फरफर आवाज करना। वक्र के
 फरहरंत: (भवि)।
फ़रित देखो फ्लिह=स्फटिक; ( इक )।
फरिस सक [स्परा्] छूना। फरिसइ; (षड्), फरिसइ;
  (प्राकृ २७)। कर्म-फरिसिज्जइ; (कुमा)। कवक्ट-
  फरिसिडजंतः ( धर्मवि १३६ )।
फरिस ) पुन [स्पर्श, का ] स्पर्श, छूना; ( ब्राचा; पगह
फरिस्तग ∫ १, १; गा १३२; प्राप्र; पात्र; कप्प), <u>" न</u> य
  कीर्ड तणुकरिसं" ( गच्छ २, ४४ )।
फरिसण न [स्पर्शन ] इन्द्रिय-विशेष, त्वगिन्द्रिय; (कुप्र
 ४२४ ) ।
फरिस्तिय वि [ स्पृष्ट ] छुत्रा हुत्रा; ( कुप्र १६; ४२ )।
फरिहा देखो फलिहा=परिखा; ( गाया १, १३ )।
फरुस वि [ परुष ] १ कर्कश, कठिन; ( डवा; पात्र; हे १,,
 २३२; प्राप्त )। २ न. कुबचन, निष्ठुर वाक्य; "गा यात्री
 किंची फरसं वदेजा" ( स्त्र १, १४, ७; २१ )।
फ़र्स्स ) युं [दे परुष, क] इस्मकार, कुंभार; "पोगाल-
फरुसग ∫ मायगफरसगदते" (वृह ४)। °साला स्त्री
 [ °शाळा ] कुंभकार-गृह; ( वृह ३ )। 🛝
फरुसिया स्त्री [परुपता, पारुष्य ] कर्कशता, निष्टुरता;
 ( ग्राचा )।
```

फल मक [फलू] फलना, फलान्दित होना । फल्डा; (गा १७; ८६४ ), पहांति; ( मिरि १२८६ ) । यह--फलंत; (म ७, ४६)।

फुछ पुन [ फुछ ] १ एवादि का शस्य; (शाचा; कप्प; बुगा: ै टा६; जी १०)। २ लाभ; "पुच्छ ते सुगियाणं एएसिं किमिए मद फतो होइ" ( टा ६८६ टी )। ३ कार्य; "हेउ-फलभावको होति" (पंचव १; धर्म १)। ४ इष्टानिष्ट-एउ क्म का तुभ या प्रतुभ क्ल-परिवाम; (सम ७२; हे ४, ३३४)। ५ उदंरसः, ६ प्रयोजनः, ७ लिस्लाः, 🧢 ज़ायनतः; ६ वारा का मन भागः १० कालः; ११ दानः; १२ मुक्त, सगडकांप; १३ टाल; १४ कडोल, गन्ध-द्रव्य-विरोप; (हे १, २३)। १५ व्यय भाग; "टहु वा मुहिगा घटु कृताइप्रतेगं" ( घाचा १, ६, ३, १० )। <sup>°</sup>मंत, ंच वि [ 'चत् ] पल वाला; ( काया १, ४; पंचा ४ )। 'चड्डिय, 'चिद्धिय न [ 'चिद्धिय ] १ नगर-विरोप, फतांचि-नामर महदेशीय नगर; २ वहाँ का एक जैन मन्दिर; (ती १२)।

फ़्ल्ड्स 🕦 पुंन [ फल्ल्क ] १ काष्ट मादि का तल्ला; (माचा; िफलम 🐧 गा ६४६; तंदु २६; सुर १०, १६१; अभैर )। २ जुए का एक उपकरणः ( स्रीपः धगा ३२ ) । ३ डालः "भरिएहिं फलएहिं" ( बिना १, ३; सुमा; सार्थ १०१)। ४ देखो फल; ( ब्राचा )। °सजा बी [ 'शय्या ] काष्ट

फा तख्ता जिस पर सीया जाय; (भग)।

फलण न [फलन] फलना; ( सुपा ६ )।

फलह 🔪 पुं [ फलह, °क ] फलक, काठ थादि का तख्ता; फलहरा 🗸 "ब्रस्तंजाए भिक्रपुपित्वाए पीउँ वा फलहराँ वा गि-संगीं वा डर्हलं वा ब्राहर्ड उस्सविय दुरहेजा" ( ब्राचा २, १, ७, १ ), "भृगितेचा फलहंत्रेचा" ( यौप ), "वस्ततेह" ( दे १, ५; पि २०६ ), भंपेक्सइ मन्दिराई फलद्खुम्बाटिय-जालगवक्याइ ", " घर पातरंतरेगा दरिसियगुजमंतरदेसइ " (भनि)।

> "पिहपतारायमयलं गुणनियमनियद्यफलहसंघायं । संजमियसयताजोगं वोहित्यं मुगिवरसिच्छं"

(सुर १३, ३६)। फलहिया ) स्त्री [फलहिया, फलही ] काठ श्रादि का फलही 🔰 तल्ता; "सुरिए यहविमए फलहियं घंडेटमादवद्र", "इत्य पहाणफतही चिद्रइ" (ती ११), "कलावईए स्वं सिम्धं श्रालिहमु चितफलहीए" ( सुर १, १४१ )।

फल्टाई। सी [दे] १ कर्पास, कपास; ( दे ६, =२; गा १६४; ३४६)। २ क्यान की लताः "दरफुटियर्वेटभारीणमाइ हसियं व फलहीए'' ( गा ३६० )। फलाच सक [फालय ] फलवान बनाना, सफल करना; "तत्तो-

विश्व धण्णतमा निययपत्रेणं, फलावेंति" ( गूल २६ )। फलावह वि [फलावह] फलप्रद, फल की धारण करने वाला; ( पडन १४, ४४ )।

फलासव पुं [ फलासव ] मव-विरोव; ( फल १७ )।

फल्टि पुं [ दे ] १ लिंग, चिहा, २ ५२भ, वंल; (दे ६, ८६)।८ फल्जि वि फिलित ] १ भिक्तितः "फुटिनं प्रतिमं च दति-अनुद्रियं" (पात्र )। . २ पत्त-युक्त, निषको पत्त हुवा हो बहु; ( गाया १, ११ ) ।

फिल्झ न [ दे ] वायनक, भोजन प्रादि का बाँटा जाता उपहार; ( दा ३, ३--पत १४७ )।

फलिआरी सी [ दे ] दूर्वा, छन तृण; ( दे ६, ८३ ) । 👵 फिलिणी सी [फिलिनी] प्रियंग्र एक, (दे १, ३२; ६, ४६; पात्र; हुना; गा ६६३ )।

फलिह पुं [परिघ] १ मर्गला, घागल; "प्रागला फलिहो" (पाय; सीप), "कतियफ्लिहा" ( भग २, ४--पन्न १३४ )। २ प्रसानियोग, लोहे का मुद्दर प्रादि प्रावः है ३ एह, घर; अ काच-घट; १ ज्योतिय-शास-प्रसिद्ध एक योग; ( हे: १, २३२;

प्राप्त )।

फलिह पुं [स्फटिक] १ मणि-विरोप, स्कटिक मणि; ( जी ३; है १, १९७; कप्टू )। २ एक निमाना गरा, देय-विमान-तिराय; (देवेन्द्र १३२; इक् )। ३ रत्नप्रभा पृथिनी का

एक स्फटिकम्य कागड; (ठा १०)। ४ गन्धमादन पर्वत का एक कूट: (इक)। ५ छणडल पर्वत का एक कूट; ६ रचक पर्वत का एक शिवर; ( राज )। भिरि वुं [ भिरि ]

वैलाश पर्वतः (पाय)।

फिलिह वुं [ फिलिह ] पताक, काठ आदि का तख्ता; "अवेतिगो प्रलिहा" (पात्र), "नाणंत्रगरगभूयाणं कवित्याफलिहपुत्यि-

याईगां" ( आप ८)। फिल्हिंस पुं [फिलिहंसक ] रून-विरोग; ( दे ४, १२ ')। फिलहा सी [ परिखा ] खाई, किले या नगर के चारों श्रोर

की नहर; (न्ब्रीप; है १, २३२; ब्रंमा )। फलिहि देवां परिहि: ( प्राक्त १४ ) ।

फली स्त्री [फली ] काठ ब्रादि की छोटी तस्त्री; ''तत्तो चंद्रगु-फलीउ विगायहरूमिम विद्धिउं कहिव" (सुपा ३८१ ) ।

फलोवस ो नि [ फलोपन ] फ़ल-प्राप्त, फ़िल-सहित; (.ठा फलोवा र्ी ३, १.पत—११३३) । 🚟 🔑 📆 🕬 फल्ल वि [ फल्प ] सूते का बस्न, सूती कपड़ा; ( बृह १ ) । फज्बीह सक [ छम् ] यथेष्ट लाभ प्राप्त करना; गुजराती में 'फावव्'। फन्बीहामो; (वृह १)। 🗥 👉 😅 फानल वि [दे] १ सार, चितकवरा; "फसलं सवलं सारं किरं चित्तलं च वंशिम्मील्लं" (पाछ; दे, ६, ५७)। २ स्थासकः ( दे ६, ५७ )। फसलाणिअ ि वि [दे] कृत-विभूष, जिसने, विभूषा की फसलिअ र् हो वह, श्रङ्गारित; (दे ६, ⊏३), "फसलि-याणि कुंकुमराएण" ( स ३६० )। फसुल वि [ दे ] मुक्तः ( दे ६, ८२.)। फ़ाइ सी [स्फ़ाति ] वृद्धिः ( ब्रोव ४७ )। फाईकय वि [स्फीतीकृत] १ फैलाया हुआ; २ प्रसिद्ध किया हुआ; "वइससियं पणीयं फाईकयमगणमगणेहिं" (विसे २५०७)। फागुण देखो फागुण; (पि ६२)। फाड सक [पाटयुः, स्फाटयु ] फाड्ना । फाडेर्: (हे १) १६८; २३२)। वह-फाइंत; (.कुमा,)। फाडिय हि [ पाटित, स्फाटित ] विदारित; ( भवि )। फाणिश पुन [ फाणित ] १ गुड़, "फ़ाणिश्रो गुडो भगणित" (निवु ४)। २ गुड़ का विकार-विशेष, आर्द गुड़, पानी ा से द्रावित गुड़; ( श्रीप; कस; पिंड २३६; ६२४; पव ४ )। - ३: क्वाथ; (, परण :१७ — पत ४३० ) । 🔻 🔑 🔑 फ़ाय वि [स्फीत ] १ इद्ध; २ विस्तीर्ण; ३ ल्यात; ( विसे २५०७ )। फार वि.[ रूफार ] १ प्रचुर, बहुतः "फ़ारफलभारमज्जिर-साहातयसंकुतो महासाही" ( धर्मवि : ५५ )। . २ . विशाल, विशुल; ३ विस्तृत, फैला हुआ; ( सुर २, २३६; काप्र १७०; (सुपा १६४; कुप्र ४१.)। फारकक वि दि. स्फारको स्फरकास को धारण करने वाला: "तं नासंतं दट्ठुं फारक्का नगुइवयण्यो हुक्का" (धर्मवि फारुस्य न [ पारुष्य ] परुत्ता, कर्कशताः, "फ़ारुसियं फाल देखो °फाल। फाल देखो फाड़ । फालेइ; (हि.१, १६८; २३२.)। कवक् फालिज्जांत, फालिज्जमाणः; ( गाः १५३; सम्मत

१७४,) । संक्र-पतालेकणः (नावश्रंनध्य) । अव स्थान फाल पुन [फाल ] १-लोहमय कुरा, एके अकार की लोहे की लम्बी कील; ( स्वा )। २ फाल से की जातीं ऐक प्रकार की दिव्य-परीक्ता, शपश-विशेष; ( सुपा १८६ )। र फलाङ्ग्र लॉफ; "दीवि व्य विहलफालोसि (ः छप्र १२ ) 🖭 🖈 📳 🦥 फालणं न [धाद्रतं, स्काटनः] विदारणः । "खोणी विकेतन सहेदि :सीरमुहन्ना (तंः तारिसं:फालणं", (रंभा; सस १२४) । फ़ाळण देखो: ध्फाळण १० । १० ११ १० मह १८ है। फाला स्री [ फाला ] फवाङ्ग, वाँफ्रःः ( कुप्र २०५;ःक्रवक (3.7.) I govern and the troof a garage फालि हो िदै फालि ] अ फली, छीमो, फलियाँ, दे शाखा; "सिंबलिफालिब्ब् अगिगा दुब्हां" ( संया ५४) । ि ३ ंफॉॅंक, ुडकडा; ् "—्नागवल्लीद्रलपूर्गीफलफालिपुमुह<sub>ें</sub>" ( स्यण ११८) । १ १०० । अधिक १२० हिन्द्र विभाग फालिअ, बि [ पाटित, रुफाटित ] विदारित; (,कुमा; भंगह े**१, १—पत्र** १९८५, प्रउम-परे, ३१, ध्रीपः) । कि के फालिअ न [ दे फालिक ] देरा-विरोध में होता वख-विरोध; "ग्रमिलाणि वा गज़्जलाणि वा फालियाणि पा कायताणि वा? ः ( ब्राचा .२,३१,२१,७) 🕼 ्राह्म 🖂 🖼 फालिअ ) पुं [ स्फाटिक ] १ रत्न-विशेषः (कृष्पः) । फालिगः ( २:बि. स्फटिक-रत्न काः ( पि. २२६; उप ६८६; फालिह र्रे, खुपान्डकः) ॥ १ १ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ फालिहह् पुं [ पारिभद्र ] १ फरहद का ः पेड़ रिवेदार का पेड़; ३ निस्व का(पेड़; ( है ,१; ,२३२) । २००१ । अंदरार फास सक [ स्पृश्, स्परोय ] १ स्पर्श करना, हूना १ ाउ ्पालन करना । फास्ड, फासेड, (हिंद, १८२, भग )। कर्म-फासिज्जइ; (कुमा.)। वक्र-फासंत, फासयंत; (पंचा १९, ३४; परहार, ३—परा १२३)। क्रवळ— फासाइज्जनाणः । (भग-ग्रः)। व राष्ट्र-फासइता, ंफास्तित्ताः ( उत्त.२६, १; सुख २६, १; कृपः; भगः)। फास पुंन [स्पर्श ] १ स्पर्श, छूना; (भग; प्रास् १०४ )। २ मह-विरोष, ज्योतिष्क देव-विरोष; (ठा २; ३---पत ७८) ३दुःख-विशेषः, "एयाइं फासाइं फुसंति वालं" (सूत्र १, ४, २, २२ )। ,४, शहद आदि विषय; ( उत्त ४, ११ )। ५ .स्पर्श इन्द्रिय, त्वचा; (भगः) । ६ रोग; ७ ग्रहण; 🕒 युद्धः , लडाई; ६ ग्रुप्तं चर, जासून; १० बायु, पवन; ११ दान; १२ ं 'क' से ले कर 'म' तक के अज्ञर: '१३ वि स्पर्श करने वाला; (हे २, ६२)। किन्नीत पुं िक्लीव किन्ना एक

```
भेद; (निचू ४)। °णाम, °नाम न [ 'नामन् ] कर्म-
 विरोप, कर्करा आदि स्पर्श का कार्या-भूत वर्म; (राज; सम ६७)।
- भंत वि [ भत् ] स्पर्श वाला; (ठा ४, ३; भग )।
 ैं। मृष्य वि [ भैस्य ] स्पर्श-मयः; स्पर्श से निर्शृतः; "फाम्रामयात्रो।
<sup>र्</sup>सीक्लाम्रो" ( ठा १० ) ।
फासग वि [ स्पर्शक ] स्पर्ध करने वाला; ( श्रज्क १०४)।
फासण न [ स्पर्शन ] १ स्पर्श-क्रिया; ( श्रा १६ )।
 स्पर्शेन्द्रिय, त्रचा; ( पर ६७ ) ।
फालणया ) स्त्री [स्पर्शना] १ स्पर्श-क्रिया; ( ठा ६;
फास्तणा ∫ स १४६; जीवस १८१)। २ प्राप्ति; (राज)।
 फार्सिय वि [स्पृष्ट] १ छ्या हुया; (नव ४१; विसे
  २७८३)। । र प्राप्तः "उचिए काले विहिणा पतं जं
ाफासियं तयं भिष्ययं" ( पत्र ४)।
फान्तिअ वि [ स्पर्शिक ] स्पर्श करने वाला; (विमे १००१)।
फांसिअ वि [स्पर्शित ] १ स्पर्श-युक्त, स्पृष्ट; २ प्राप्त;
् ( पत्र ४---नाथा २१२.)।
फासिंदिय न [स्पर्शेन्द्रिय] त्विगिन्द्रिय; '(भग; णाया
 9,90)1
फींसु ) वि [ प्रासु, °क ] ग्र-चेतन, जीव-रहित, निर्जीव,
 फाखुअ र अन्वित वस्तुः ( भगः पंचा १०, ६; ग्रीपः उताः
 फासुग / गाया १, ४, पउम ५२, ४ )।
 फिकर अक [फिन् + रु ] प्रेत-पिशाच का चिल्लाना। "तह
 किस्करंति पेयां'' ( सुपा ४६२ )।
 फिक्ति पुंत्री [ दे ] हर्प, खती; ( दे ६, ८३ )।
 फिज न [ दे. स्फिन् ] नितम्ब, चृतर, जंघा का उपदिभागः
 ⁺ ( मुख ⊏, १३.) (ःः ःः
 फिट अक [ भ्रंश] १ नीचे गिरना । २ हटना, माँगना ।
 ः ३.ध्यस्तं होना । 🕒 ४ पलायन करेना, भागेना । 🛮 फिट्रइ: ( हे
 , ४, १७७; प्राक्त ७६; गा १८३; चेदय ४८७); फिटई;
   ( उत २०, ३० ), फिट्ट ति; (सिरि १२६३ )।
 - भवि—फिटिहिइ, फिटिहिसि; ( कुप्र १६४; गा ७६८ ) i
 फ्रिस्ट नि [ भ्रष्ट ] निनष्ट; "पाणिएण तगह न्निय न फिटा"
  "(गा ६३; भवि.)। 🗀 🖂 🖂 🤻
 फिट्टा स्त्री [दे] १ मार्ग, रास्तों; "ता फिटाएं मिलियं
   कुटियनरपेडियं एगं" (ासिरि २६६ )। २ प्रणाम-विशेष, मार्ग
  ्में किया ज़ाता प्रणाम; ( गुमा १ )। °िमत्त्र पुन [°िमत्त्र ]
  मार्ग में मिलने पर प्रणाम करने तक की अवधि वाली मिलता
  ्बाला; (.सुपा १५६६) १८३६ ५४६ विस्तर १८ १५५
```

फिड देखो फिट्ट। फिडंइ; (हे ४, १७७)। फिडिय वि [ भ्रेष्ट, स्फिटित ] १ भ्रं रा-प्राप्त, नष्ट, च्युत; (य्रोव ७; १११; ११२; से ४, १४; ६४)। २ प्रतिकान्त, टल्लंचित; ( श्रोघमा १७४; श्रीप )। फिल्लु वि [ दे ] वामन; ( दे ६, ८४ )। फिप्प नि [ दे ] कृशिम, बनावटी; ( वे ६, ८३ ) I फिफ्फिस न [ दे ] अन्त्र-ध्यित मांस-विरोप, फेफड़ाः ( सुत्रनि ७२; पग्ह १, १ )। फिर सक [गम्] फिरना, चलना। नक्-फिरंत; ( धर्मवि ८१ )। फिरक पुन [ दे ] खाली गाड़ी, भार ढ़ाने वाली खाली गाड़ी; "समचिता दुवि वयहा सर्गडं कड्डंति उवलभरियंपि । ब्रहृवि दिभिन्नचिता फिरक्कजुतावि तम्मंति" (सुपा ४२४)। फिरिय वि [ गत ] गया हुआ; ''गोधगावालगहेडं पुरिसा इह केवि अगाओ फिरिया । जं सुम्मद बालंबो सुन्नेवि हु एस संखरवो" (धर्मवि १३६)। फिलिअ देखां फिडिअ; (से म, ६म)। फिल्हुस अक [ दे ] फिल्लना, खिसकना, गिरना। ''सेवालियभूमितले फिल्ट्रसमाणा य धामधामिम'' ( छर २, १०४)। देखा फील्युस। फीअ देखी फीय; ( सूत्र २, ७, १ )। क्तीणिया सी [ दे ] एक जात की मीठाई; गुजराती में 'फेपी'; (सम्मत ४७)। फुंका सी [ दे ] फूँक, मुँह से हवा निकालना; (मोह ६७)। फुंकार पुं [फुङ्कार] फुककार, कुपित सर्प थादि का थावाज; ( सुर २, २३७ )। फुंटा र्ह्मा [ दे ] करा-यन्धः ( दे ६, ८४ )। फूद देखों फूद्=स्पन्द। फुदइ; (से १४, ७७)। फुंफमा हो [दे] करीवाभि, वनकरडे की आगः (पाअः फुंफुआ े दे ६, ⊏४ः तंदु ४४ः जीव २ः वृह १ः कम्म फुँकुगा ) १, २२ )। फ्ंफुमा जी [दे] १ करीपाप्ति; "अहवा उज्माउ निहुयं निद्रमं फुंफूम व्य चिएमेसों' ( उप ७२८ टी/) । २ कचवर-विह्न, कूड़ा-करकट की थाग; ( सुख १, ८ )। फ्रुंकुल े संक [दे] १ उत्पाटन करना । रे कहना । फ्रुंकुरुळ ) फुल्लाइ; (हे २, १७४)। फूंस तक [ स्टूज, प्र+डङ्ड्] प्रोंक्ना, साफ करना । फु सदि, ( प्राकृ ६३ )।

फुंसण देश फासण; ( उप पृ३४ )। कुक ब्रक [फूल् + क्र] १ फुंपकारना, फूँ फूँ ब्रावाज करना । २ सक. मुँह से हवा निकालना, फूँकना । फुक्कइ; (पिंग) । वकृ—फुन्नंत; (गा १७६), फुक्किज्जंत ( अप ); ( हे ४, ४२२ )। ∖फ़ुक्कास्त्री [दें] १ मिथ्या; (दे६, ८३)। २ फ़्रॅंक; ( कुप्र १४० )। फुक्तार पुं [फूटकार] फुफकार, फूँ फूँ का ब्रावाज; ( कुप्र फुकिय वि पर्रकृत ] पुनकारा हुआ; ( आव ४ )। फुक्की स्त्री [दे] रजकी, धोविन; (दे ६, ८४)। फुल स्त्रीन [दे स्फिच् ] रारीर का अवयव-विशेष, कटि-प्रोध; (स्यनि ७६)। ... फुम्मफुम्म नि [ दे ] विकीर्ण रोम वाला, परस्पर अर्थवद्ध केश वाला; "तस्स भूमगात्रो फुरगफुरगात्रो" ( उवा )। फुट) अक [स्फुट्, भ्रंश् ] १ विकसना, खीलना । २ फ़ुट्ट ∫ प्रकट होना । ३ फ़ुटना, फटना, दूटना । ४ नष्ट होना । फुटइ, फुटंइ, फुटेइ, फुटउ; (संचि ३६; प्राक्ट ६६; हे ४, १७७; `२३ं१; ंडव; भवि; पिंग; गा २ं२८ ) । भवि—"फुटिलसइ वोहित्थं महिलाजग्रकहियमंतं वा" ( धर्मवि १३.), फु हिहिइ; (पि ४२६)। वक-फुट्टंत, फुट्टमाण; (पगह १, ३; ंगा २०४; सुर ४, १४१; ग्राया १, १५-पत्र ३६ )। फ़ुट वि [ स्फ़ुटित, भ्रष्ट ] १ फ़ूटा हुआ, ह्रटा हुई , विदीर्ण; ( उप ७२८ टी; समात १४१; सुर २, ६०; ३, २४३; १३; २१० )। र भ्रष्ट, पतितः ( कुमा ) । ३ विनष्टः, "फुङ्रह्डा-हडसीसं" ( णाया १, १६; विपा १, १ )। फुट्टण न रिफुटन । १ फूटना, टूटना, ( कुप्र ४१७ )। २ वि. फूटने वाला, विदीर्ण होने वाला; (हे ४, ४२२)। फुद्धिअ वि [ स्फुटित ] विदारित; "फुटिश्रमोहो" ( कुसा ७, ६४)। फुटिर वि [ स्फुटित ] फूटने वाला; (सण )। फुट देखो पुद्ध=स्ट्रष्टः ( वि ३११ )। फुड देखो फुट्ट=स्फुट्, भ्रंश्। फुड्यः; (हे ४, १७७; २३१; प्राक्त ६६ ), ''फुडंति सन्वंगसंधीयो'' ( उप ७२८ टी )। वक्ट-फुडमाण; ( सुर ३, २४३ )। फ़ुड देखो पुह=स्ट्रष्टः (पगण ३६; ठा ७--पन्न ३८३; जीवस २००; भग )।

फुड वि [स्फुट ] स्पष्ट, व्यक्त, विराद; (पात्र; हे ४, २४८; उवा )। फुडण न [ स्फुटन ] ट्रटना, खिण्डत होना; (पगह १, १— पत २३ )। फुंडा ही [स्फुटा] श्रतिकाय-नामक महोरगेन्द्र की रिकें पटरानी, इन्द्राणी-विशेष; ( ठा ४, १; इक ) । फुडा स्त्री [ फुटा ] साँप की फन; "उक्कडफुडकुडिल नडिल-कक्कसवियडफुडाडोवकरणदच्छं" ( उवा )। फुडिअ वि [ स्फुटित ] १ विकसित, बिला हुआ; ( पात्र; गा ३६०)। २ फूटा हुआ, विदीर्गः; (स ३८१)। ३ विकृत; (पगह १, २-पत ४०)। फुडिअ ( अप ) देखो फुरिअ; ( भवि )। फुडिआ स्रो [स्फोटिका ] छोटा फोड़ा, फुनसी; ( धुपा 935)1 फुड़ देखो फुट । फुड़्ह; (पड़्)। फुन्न वि [दे. स्पृष्ट ] क्या हुया; ( पन १.५५ टी; कस्म ५, ८१ टी 🗀 फुप्फुस न [दे ] उदरवर्ती अन्त-विशेष, फेफड़ा; (सूझ्नि ७३; पडम २६, ५४ )। फुस सक [ अम् ] भ्रमण करना । फुमइ; ( हे ४, १६१ )। प्रयो-फुमावइ; (कुमा )। फुम सक [दे फुत्+क ] फुँक मारना, मुँह से हवा करना। फुमेजा; (दस ४, १०)। वक् फुमंत; (दस ४, १०)। प्रयो—फुमावेज्जाः (दस ४, १०)। पुरं अक [ रफुर् ] १ फरकना, हिलना । २ तड़फड़ना । ३ विकसना, खीलना । ४ प्रकाशित होना, प्रकट होना । "फुरइ श्र सीतां तक्खणं नामच्छं" (से १५, ७६; पिंग)। वक्र-फुरंत, फुरमाण; (गो १९२; सुर रं, २२१; महा; पिंग; से ६, २४; १२, २६ )। संक्र-फुरित्ता; ( ठा ७ )। फुर सक [ अप + ह ] अपहरण करना, छीनना । प्रयो--फुरा-विंति; (वत ३)। फुर पुं [स्फुर ] राह्य-विशेष; "फुरफलगावरणगहिय-(परह १, ३--पत ४६)। फुर ( अप ) देखो फुड=स्फुट; ( पिंग )। **फ़ुरण न [ स्फ़ुरण ]** १ फरकना, कुछ हिलना, ईषत् कम्पन: "जं पुरा अच्छिप्कुर्गा मह होही भारिया तेगा" ( सुर १३, १२७)। २ स्फूर्ति; (सुपा ६; वज्जा ३४; सम्मत १६१)।

फुरफुर अक [ पोस्फुराय् ] खून काँपना, थरथराना, तड़फ-ड़ाना। फुरफुरेजा; (महानि १)। वकु—फुरफुरंत, पुरपुरेंत; ( सर १४, २३३; स ६६६; २४६ )। कुरिअ वि [ स्फुरित ] १ कम्पित, हिला हुआ, फरका हुआ, चिलत; (दे ६, ८४; सुर ४, २२६; गा १३७)। २ दीप्तः (दे ६, ८४)। फुरिअ वि [दे ] निन्दितः (दे ६, ८४)। फुरफुर देखो फुरफुर। क्क-फुरफुरंत; फुरफुरेंत; ( पगह १, ३; पिंड ५६०; सुर ७, २३१; साथा १, ८— पत १३३ )। फुल देखो फुड=स्फुट्। फुलइ; (नाट)। फुते (अप); (पिंग)। फुल ( अप ) देखो फुर=स्फुर्। फुला; ( पिंग )। फुल ( अप ) देखो फुड=स्फुटः ( पिंग ) । फुल ( अप ) देखो फुल्ल=फुल्ल; ( पिंग )। फुलिअ देखो फुडिअ=स्फुटित; ( से ४, ३० )। फुलिअ ( अप ) देखो फुहिलअ; ( पिंग )। र्फुलिंग पुं [ स्फुलिङ्ग ] श्रिप्त-कण; (.गाया १, १; दे ६, १३५; महा )। फुल्ल अक [ फुल्लू ] फूलना, पुग्प-युक्त होना, विकसना । फुल्लइ, फुल्लए, फुल्लेइ; (रंभा; सम्मत १४०), फुल्लंति; ( हे २, २६ )। भवि—फुल्लिहिसिः; ( गा ८०२ )। फुल्ल देखों कम=कम्। फुल्लइ; (धात्वा १४६)। पुरुख्ल न [पुरुख्ल ] १ फूल, पुष्प; (कुमा; धर्मवि २०; सम्मत १४३; दसनि १ ) । २ फ़्ला हुआ, पुन्पित; ( भग; णाया १, १—पत्न १८; कुमा )। °मालिया [ भालिका ] फूल वेचने वाली, मालाकार की खी; ( पुर ३, ७४ )। °वहिल स्त्री [°वहिल ] पुज्य-प्रधान तता; ( णाया १, १ )। फुल्लंधय पुं [ फुल्लन्थय, पुष्पन्धय ] भ्रमर, भमरा; ( उप हिन्द ही )। फुल्लंघुअ पुं [ दे ] भ्रमर, भमरा; ( दे ६, ८४; पाय; र्क्रमा)। फुरलग न [ फुल्लक ] पुष्प की आकृति वाला ललाट का ग्राभूपण; (ग्रोप)। फुल्लण न [ फुल्लन ] विकास; ( वज्जा १५२ )। फुल्लया स्त्री [फुल्ला, पुष्पा] बल्ली-विशेष, पुष्पाह्वा, रातपुष्पा, सोया का गाछ; "दहफुल्लयकोगलिया( १ मो )गली य तह अक्कवोंदीया" (पगण १—पन्न ३३)।

फुल्ळचंड न [दे] पुज्य-विशेष, मदिरा-वामक फूल; ( क्रूप्र 🔌 ४५३)। फुल्ळिविय ) वि [फुल्ळित ] फुलाया हुग्रा; (सम्मत फुल्लाविय ∫ १४०; विक २३`)। फुल्लिअ वि [ फुल्लित ] पुष्पित, विकसित; ( ग्रंत १२; स २०३; सम्मत १४०; २२७ )। फुल्छिम पुंसी [ फुल्छता ] विकास, फूलन; "अच्छउ ता फलकाले फुल्जिमसमए वि कालिमा वयणे । इय कलिउं व पलासो चत्तो पत्तेहिं किवियो व्व" · ( सुर ३, ४४ ) । फुल्लिर वि [ फुल्लित् ] फूलने वाला, प्रफुल्ल; "हियंयर्णः दणचंदणकुल्लिरफुल्लेहिं" (सम्मत २१४)। फुल सक [ भ्रम् ] भ्रमण करना । फुलइ; ( हे ४, १६१ )। फुल सकं [मृज् ] मार्जन करना, पोंछना, साफ करना। फुसइ; (हे ४, १०५; भिव )। कर्म—फुसिजइ, फुसिज्जड; ( कुमा; सुपा १२४ )। वक्र-फुसंत, फुसमाण; . ( भवि; छप्र २८१ )। संकृ—फ़ुसिऊण; ( महा )। फुल सक [स्पृश् ] स्पर्श करना, छूना । फुलइ; (भग; थ्रीप; उत्त २, ६ ), फुतंति; (विसे २०२३ ), फुतंतु; (भग)। वक्र-फुसंत, फुसमाण; ( ब्रोव ३८६; भग )। संक्र-फुलिअ, फुलित्ता, फुलिताणं; ( पंच २, ३८; भग; श्रीप; पि ४८३ )। क्र-फुस्स; (ठा ३, २)। फुलण न [स्पर्शन ] स्पर्श-किया; (भग; सुपा १)। फुसणा स्त्री [स्पर्शना] अपर देखो; (विसे ४३२: नव ३२)। फुसिअ देखो फुस=एरर्। फुस्थि वि [ स्पृष्ट ] छुत्रा हुत्रा; ( जीवस १६६ )। 🚎 फुस्तिक वि [ मृष्ट ] पोंछा हुया; ( उप प्ट ३४४; सुपा २१९; कुप्र २३३)। फ़ुसिअ पुंन [ पृपत ] १ विन्दु, बुन्द; ( ग्राचा; कप्प )। २ विन्दु-पातः ( सम ६० )। फुस्तिअ वि [ भ्रमित ] द्युमाया हुद्या; (\_कुमा 🖰, ४; ) । . फुस्तिआ स्त्री [दे] बल्ली-विरोध; "सेसविदुगोत्तफिसया" (पराण १--पल ३३)। फुस्स देखो फुस=स्पृश् । फूअ पुँ [ दे ] लोहकार, लोहार; ( दे ६, ८४ ) । फूस देखो फुम । वक्र-फूमंत; ( राज )।

प्रमिव वि [ फ्ट्इत ] फ्रूँका हुझा; ( उप प्र १४१ )। फूंड देखो फुल्ल=फुल्ल; "फलफुलछल्लिन्हा मूलगपताणि फैक्कार वुं [फैटकार ] १ श्याल का श्रावाज; (सुर ६, २०४)। २ त्रावाज, चिल्लाह्ट; (कृटपु)। फैकारिय न [फैल्कारित ] छपर देखो; (स ३७०)। फेड सक [स्केटय ] १ विनास करना । २ दूर इटाना । ३ परित्याम करना । ४ उद्वाटन करना । फेडइ, फेडेंइ; फेडंति; ( उत्र; हे ४, ३४८; संबोध ४४; स ४१४)। कर्म — केडिज्जइ; ( भनि ) ! फैडण नं [ स्फैटन ] १ विनारा; २ अपनयनः (पत्र १३४)। फेडणया स्त्री [स्फेटना] कार देखो; (विंड ३८७)। फैडाचिणिय न [ है ] विवाह-समय की एक रोति, वधू को प्रथम बार लज्जा-परिहार के वरूत दिया जाता उपहार; फेडिंभ वि [ रूफेटित ] १ नष्ट किया हुया, विनाशित; (परम ३६, २२)। २ त्याजितः (सिरि ६१४)। ३ अपनीतः ( ओषमा ४२ )। ४ उद्वादित; (स ७८)। फैण पुं [फैण, फैन ] फेण, म्हाग, जल-मल, पानी आदि के जनर का बुद्बुदाकार पदार्थ; (पाद्य; णाया १, १—पल <sup>६२; कप्प</sup>)। °मालिणी स्त्री [ °मालिनी ] नदी-विशेष; (धर, ३; इक)। फैणवंध } पुं [ दे ] वहण; ( दे ६, ८४ )। फैणाय अक [फैणाय, फैनाय] फेल का वमन करना, भाग निकालना । वक्त-फैणायमाणः (प्रयो ७४)। फैक्फस ) न [दे ] देखो फिक्फिस, फुटफुंस; (राज; फेफल ∫ तंतु ३६)। फैरण न [ दे ] फेरना, बुमाना; "गुंफणफेरणसुंकारएहिं" (सुर फेड लक [ क्षिय ] १ फेंकना । २ दूर करना । फेलदि (शो); (नाट)। संक्र—फेलिअ; (नाट)। फैला [ दे ] भूँ हन-मॉहन, भोजन से वधा-खुचा, उच्छिष्ट; 'तस्स य श्रणुकंपाएं देवी दासी य तस्मि कूत्रस्मि । निच्चं खिवंति फेलं तीए सो जियह सुराउन्त ॥" " दुरगंधकृतवासो गन्भो, जगागीइ चावियरसेहिं। जं गञ्जपोसणं पुण तं फेलाहारसंकासं ॥ (धर्माव १४६)। फेलाया सी [दें] मातुलानी, मामी; (वेह, ८४)।

फैल्ल पुं [ दे ] दरिद्र, निर्धनः ( दे ६, ८४ )। फ़ेल्लुस सक [दे] फियलना, खिसकना, खिसक कर गिरना। फेल्नुसब्; (दे ६, ८६)। संक्र-फेल्लुसिऊण; (दे क्षं महस्र )। फेल्डुंस्वण न [ दे ] १ फिसलन, पतन, २ विच्छिल जमीन, वह जगह जहाँ पाँव फिसल पड़े; (दें ६, ८६) फेस पुं [ दे ] १ तांस, डरं, ३ संद्भाव, (दे है, ८७) फोश एं [ दे ] उद्गम; (दे ६, ८६) फोइअय वि [दे] १ मुक्त, २ विस्तारित, (दे ६, ८७)। फोंफा स्रो [ दे ] डराने की आवाज, भयोत्पादक शब्द, (दे · 不可 的 फोड सक [स्फोट्य ] १ फोड़ना, विदारण करना। २ राई यादि से साक त्रादि को वनारना। कोडेजनः ( क्रप्र ६७)। वक् - फोडंत, फोडमाण; ( सुपा २०१; ४६३; ब्रोप )-। फोड पुं [स्कोट] १ को इा, जण-निशेषः (ठा १० पत १२०)। ३ वर्षा -विरोष, शब्द-भेदः (राज)। ३ वि भक्तकः; "बहुफोडो" ( ग्रोघमा १६१ )। फोडअ (शी) षु [स्कोटक] अपर देखो; (प्राकृ ८६)। फोडण न [स्फोटन ] १ विदारणः ( पर्व ६ टीः गंडड )। र राई त्रादि से साक त्रादि को वशरना; (पिंड २४०)। ३ राई ब्रादि संस्कारक परार्थ; (पिंड २४४)। फोडने वाला, विदारण करने वाला; "कायरजणहियंयफोडण" (गाया १, ५), 'श्राहं मञ्चणसराह्महिम्रमञ्जूणकाडणं फोडव देखो फोडअ, (पडम ६३, २६)। फोडाव सक [स्फोट्य] १ फोड्याना, तोड्याना। २ खुलवाना । संक्र-फोडाविऊणः (स ४६०)। फोडाविय वि [स्फोटित] १ तोडवाया हुआ; २ खुलवाया हुआ; "फोडाविया संपुडा" (स ४६०)। फोडि स्नी [स्फोटि ] विदारण, भेदन, "भाडीकोडीस वज्जूप करमं ?' (पिंड)। व्यामन न [व्यामन ] १ जमीन यादि का विदारण करने का काम, हल यादि से भूमि-दारण, कून, तड़ाग ब्यादि खोदने का काम, र एक्त काम कर त्राजीविका चलानाः (पडि)। फोडिंअ वि [स्फोदित ] १ फोड़ा हुआ, विदारित; (णाया १, ७; स ४७२)। २ राई ब्रादि से व्यारा हुआ; (वन १)।

फोडिअय वि [दे स्फोटित, °क ] राई से वघारा हुआ शाकादिः (दे ६, ८८)। फोडिअय न [दे] रात के समय जंगल में सिंहादि से रज्ञा क्रा एक प्रकारः ( दे ६, ८८)। फोडिया स्त्री [स्फोटिका ] छोटा फोड़ा; ( उप ७६८ टी)। फोडी स्नी [स्फोटी, स्फीटी ] देखो फोडि; ( उना; पन ६; पडि )। फोप्फस न [दे] शरीर का अवयव-विशेष; "कालिजय-ष्यंतिपत्तजरहिययफाण्कसंफफसिपिलिहोदर-" (तंदु ३६ )। फोफल न [दे] गन्ध-द्रव्य विशेष, एक जात की झापिध; "महरविरेयणमेसां कायव्वो फोफलाइदव्वेहिं" (भत्त ४२)। फोफस देखां फोप्फस; ( पग्ह १, १—पत ८ )। फोरण न [स्फोरण] निरन्तर प्रवर्तन; "विसयम्म अपतिवि हु णियसत्तिप्फोरणेण फलसिद्धी" ( उनर ७४ )। फोरविअ वि [स्कोरित] निरन्तर प्रशत किया हुआ; "तेहिंपि नियनियसत्ती फारविया" ( सम्मत २२७; हम्मीर १४ )। फोस देखो फुस=स्पृत्। "सन्नं फासंति जगं" ( जीवस 1 ( 33 pm **फोस** पुं [ दे ] उद्गम; ( दे ६, ८६ )। फोस पुं [ दें, पोस ] अपान-देश, गुदा; (तंदु २० )। फोसणा स्त्री [स्पर्शना]स्पर्श-क्रिया; (जीवस १६६)। इत्र सिरिपाइंअसइमहण्णवे फत्राराइसइसंकलणो श्रद्धावीस**इमा** तरंगा समतो ।

व

व पुं [ व ] श्रोष्ट-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष; ( प्राप )।

वार ( शो ) न [ वदर ] १ फल-विशेष, वेर; २ कपास का
वीज; ( प्राक्ट = ३ )।
वद्द ( श्रप ) नि [ उपविष्ट ] वैटा हुआ; (हे ४, ४४४;
भिन्)।
वद्दल्त पुं [ दे ] वेल, वरध, रूपभ; (दे ६, ६९; गा २३८;
प्राक्ट ३८; हे २, १७४; धर्मनि ३; ध्रावक २६८ टी; अ
१६३; प्रास् ६६; छप्र २७६; ती १६; वै ६; कप्पू )।

वइस ( अप ) अक [ उप + विश् ] वैठना; गुजराती में 'वेसवुं'। वइसइ; (भवि)। वइसणय ( अप ) न [ उपवेशनक ] आसनः ( ती ७ )। वइसार ( अप ) सक [ उप + वेशयू ] वैठाना । वइसारइ; (भवि)। वइस्स देखो वइस्सः (पि ३००)। वर्डस ( अप ) देखो वर्स । वर्डसर; ( भनि )। वर्दस ( अप ) न [उपवेश] वैठ, वैठन, वैठना; "तोवि गोहडा करावित्रा मुद्रए उद्ग-वईस" (हे ४, ४२३)। वउणी स्त्री [दे] कार्पासी, कर्पास-वल्ली; (दे ३, ४७)। वउल पुं [ वकुल ] १ वृत्त-विशेष, मौलसरी का पेड़; ( सम १४२; पात्रः; णाया १,६)। २ वकुत्त का पुष्पः; (से १, १६)। °सिरी सी [ श्री ] १ वकुल का पेह; र वकुल का पुण्प; ( श्रा १२ )। वउस वुं [ वकुश ] १ अनार्य देश-विशेष; २ वुंस्री उस देश का निवासी; (पग्ह १, १—पत्र १४)। स्ती— <sup>°</sup>सी; ( गाया १, १—पत ३७ )। ३ वि. सवल, चितकयरा; ४ मिलन चारिल वाला, शरीर के उपकरण और विभूपा आदि से संयम को मलिन करने वाला; ( ठा ३, २; **५, ३; मुख ६, १ ),** स्त्री —"तए यां सा स्मातिया घण्जा सरीरवउसा जाया यावि होत्या" (गाया १, १६ )। ४ पुंन, मलिन संयम, शिथिल चारिल-निशेप: ( सुल ६, १ )। बउहारी स्त्री [ दे ] बुहारी, संमार्जनी, भाइ; ( दे ६, ६७) वंग पुं [ वङ्ग ] १ भगवान् आदिनाथ के एक पुतः का नामः (ती १४)। २ देश-विशेष, बंगाल देशः ( उप ४६४: ती १४)। ३ वंग देश का राजा; (पिंग)। वंगल ( श्रप ) पुं [ बङ्ग ] वङ्ग देश का राजा; ( पिंग ) । वंगाल पुं [ वङ्गाल ] वंगाल देश; "वंगालदेसवर्णो तेणं तुह समुरयस्स दिन्ना हं" ( सुपा ३७७ )। वंभा देखो वंभा; (पि २६६)। वंडि पुं [ दे ] देखो वंदि=वन्दिन्; ( षड् )। वंद न [दे] कैदी, कारा-वद्य मनुष्य; "वंदंपि किंपि" (स 🗸 ४२१ ), "वंदाइं गिन्हइ क्यावि", "छ्लेग गिन्हित वंदाइं" "वंदाणं मायावणकए" (धर्मवि ३२), "एगत्थवंदपरगहियपहि-यकीरंतकरणस्त्रसरा" (धर्मवि १२)। "गगह पुं [ "प्रह ] कैदा स्य से पकड़ना; "पर्दोहबद्बाडणघद्ग्गहखत्तखणणप्रमुहाइ" (कुप्र ११३)। र्चंदि स्त्री [ वन्दि ] देखा वंदी; ( हे १, १४२; २, १७६)।

वंदि वृं [ वन्दिन् ] स्तुति-पाठक, मंगत-पाठक, मागध; वंदिण र् "मंगलपाढयमागहचारणवेत्रालिया वंदी'' (पाय); ं उप ७२८ टी: धर्मवि ३०), ''उद्दामसदृबंदिणवंद्रसमुग्युइ-नामाइं" (स ५७६)। धंदिर न [दे] समुद्र-वाणिज्य-प्रधान नगर, बंदर; (सिरि ४३३ )। धंदी स्त्री [ बन्दी ] १ हठ-हत स्त्री, बाँदी; ( दे २, ८४; गउड़ १०४; ८४३ )। २ कैद किया हुआ मनुब्य; ( गउड ४२६; गा ११८ )। वंदीकय वि [ वन्दीकृत ] कैद किया हुआ, वाँघ कर आनीत; (गंउड)। वंदुरा स्त्री [ वन्दुरा] अश्व-शाला; "गच्छ निरूवेहि वंदुराओ, भूमेहि तुरए'' (स ७२४)। बंध सक [ बन्ध ] १ बाँधना, नियन्त्रण करना । २ कर्मों का जीव--प्रदेशों के साथ संयोग करना। बंधइ: (भग; महा; उब; हे १,१८७)। भूका—वंधिंसु; (पि ५१६)। क्रम - वंधिउमाइ, वजमाइ; (हे ४, २४७), भवि - वंधिहिइ, विक्तिहिहः; (हे ४, २४७)। वक्त-वंधंतः, वंधमाणः; (कम्म २, ५; पर्रण २२)। संक्र-वंध्रइता, वंधिउं, वंधिऊण, वंधिऊणं, वंधित्ता, वंधितुः (भगः, पि ४१३; ४८४; ४८२ )। हेक्च-बंधेउं; ( हे १, १८१ )। क्र-यंधियव्वः (पंच १, ३)। कवक्र-वज्यतं, वज्भताणः ( सुवा १६८; कस्म १, ३४; श्रोप )। वंध पुं [दे ] मृत्य, नौकर; (दे ६, ८८)। वंधे पुं [ वन्ध ] १ कर्म-पुद्रलों का जीव-प्रदेशों के साथ दूध-पानी को तरह मिलना, जीव-कर्म-संयोग; ( आचा कम्म १, १५; ३२ )। २ बन्धन, नियन्त्रण, संयमन; ( श्रा १०; प्रास् १५३)। ३ छन्द-विरोष; (पिंग)। "सामि वि िस्वामिन् ] कर्म-वन्ध करने वाला; (कम्म ३, १; 58.) [ बंघई सी [ वन्ध्रकी ] पुंरचली, असती स्री; ( नाट--मालती 908)1 संधग वि [ बन्धक ] १ वाँधने वाला; २ कर्म-बन्ध करेने वाला, ब्रात्स-प्रदेश के साथ कर्म-पुद्रलों का संयोग करने वाला; (पंच ४, ८४; श्राक ३०६; ३०७; पंचा १६, ४०; कम्म ६, ६)। बंधण न [ बन्धन ] १ वॉधने का संरतेष का साधन,

जिससे वाँषा जाय वह स्मियतादि गुण; ( भग न, ६---

पल ३६४)। र जो बाँधा जाय वह; ३ कर्म, कर्म-पुद्रल; ४ कर्म-बन्ध का कारण; (सूत्र १, १, १, १)। ४ संयमन, नियन्त्रण; (प्रास् ३)। ६ नियन्त्रण का साधन, रज्जु आदि; ( उव )। ं ७ कर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से पूर्व-ग्रहीत कर्म-पुद्गलों के साथ ग्रह्ममाण कर्म-पुद्गलों का आपस में संबन्ध हो वह कर्म; ( कम्म १, २४; ३१; ३४; ३६; ३७ )। वंधणया स्त्री [ वन्धन ] वन्धन; ( भग )। बंधणी स्त्री [ बन्धनी ] विद्या-विशेष; ( पडम ७, १४१ )। बंधव पुं [ चान्धव ] १ भाई, भ्राता; २ मिल, वयस्य, दोस्त; ३ नातीदार, नतेत; ४ माता; ४ पिता; ६ माता-पिंता का संबन्धी मामा, चाचा आदि; (हे १,३०; प्रास् ७६; उत्त १८, १४ )। बंधाप (अशो ) सक विन्धय ] वँधाना, वँधनाना । वंधापयति; (पि ७)। वंधाविअ वि विनिधत विधाया हुमा; ( सुपा ३२४ )। वंधिअ देखो वद्धः ( सूत्र १, १, १८; धर्मवि २३ )। वंधु पुं [ चन्यु ] १ भाई, श्राता; २ माता; ३ पिता; ४ सिङ्का दोस्त; ४ स्वजन, नातीदार, नतैत; ( कुमा; महा; प्रास् १०५; सुपा १६८: २४१) । ६ छन्द-विरोब ; (पिंग)। 'जीव पुं िजीव ] वृत्त-विशेष, दुपहरिया का पेड़; ( स्वप्न ६६; कुमा ) i °जीवग gं [ °जीवक ] वही अर्थ; ( णाया १,१; कप्प; भग )। °दत्त पुं िंदत्त ] १ एक श्रेष्ठी का नाम; (महा ) । २ एक जैन मुनि का नाम; ( राज ) । °मई, °वई स्ती [ मती ] १ भगवान् मल्लिनाय की मुख्य साध्वी का नाम; ( गाया १, ५; पत्र ६; समं १५२ )। र स्वनाम-ख्यात स्ती-विशेष; ( महा; राज )। °सिरि स्ती [ °श्री ] श्रीदाम राजा की पत्नी; (विपा १, ६)। वंधुर वि [ बन्धुर ] १ सन्दर, रम्य; ( पात्र )। १ नम्र, अवनतः ( गडड २०४ )। चंधुरिय वि [ बन्धुरित ] १ पिडीकृत; ( गउड ३८३ )। २ मस्रीभूत, नमा हुआ; ( गउड ११६ ) । ३ मुकुटित, मुकुट युक्त; ४ विभूषित; ( गंउड ५३३ )। वंधुल पुं [ वन्धुल ] वेश्या-पुल, असती-पुल; (मृन्छ२००)। वंघ्य पुं [बन्ध्क ] वृत्त-विशेष, दुवहरिया का पेड़;(स३ १२ )। र्विश्रोह्न पुं [ दे ] मेलक, मेल, संगति; ( दे ६, ८६; पड् )। बंभ पुं [ ब्रह्मन् ] १ ब्रह्मा, विवाता; ( उप १०३१ टी; दे ६, २२; कुप्र २०३)। र भगवान् शान्तिनाथ का शासनीधिष्ठायक

यत्तः; (संति ७)। ३ अप्कायःका अधिन्दायक देवः; (ठा k, 9—पत २६२)। ४ पाँचने देनलोक का इन्द्र; ( ठा २, २—पत ८४)। ४ वारहवें चक्कवर्ती का पिता; अस्मिम १४२)। ६ द्वितीय बलदेव और वासुदेव का पिता; (सम. १४२; ठा ६-—पत ४४७)। ७ ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग; ( पनम १७, १०७ )। = नाङ्मण, विष्र; ( इलक ३१)। ६ चकतर्ती राजा का एक देव-कृत प्रासाद; ( उत्त १३, १३ )। १० दिन का नवनाँ मुहुर्त; (सम ४१)। ११ छन्द-विशेषः; (पिंग)। ईपत्प्राग्भारा पृथित्री; (सम २२)। १३ एक जैन मुनि का नाम; (कप्प)। १४ पुंन. एक विमानावास, देव-विमान-विशेषः (देवेन्द्र १३१ः १३४ः सम १६)। १४ मोत्त, व्यपवर्गः (स्य २, ६, २०)। १६ व्यज्ञचर्यः (सम १८; झोषमा २)। १७ सत्य यनुष्टानः (सुय २, ४, १)। १८ निर्विकल्प सुख; (आचा १, ३, १, २)। १६ योगशास्त्र-प्रसिद्ध दशम द्वार; (कुमा)। °कंत न [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम १६)। °कूड पुं क्ट ] १ महाविदेह वर्ष का एक वत्तरकार पर्वतः ( जं ४)। २ न. एक देव-विमान; (सम १६)। "चरण न [°चरण] व्यस्तर्यः ( क्षप्र ४६१.)। °चारि वि [ <sup>°</sup>चारिन् ] १ व्रज्ञचर्य पालन करने वाला; ( ग्याया १, १; उना) २ पुं, भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणधर—प्रमुख मुनिः (ठा ८—पत ४२६)। °चेर, °च्चेर न [°चर्य] १ मैंधुन-विरति; ( झाचा; पग्ह २, ४; हे २, ७४; कुमा; भग; सं ११; उप प्ट ३४३) २ जिनेन्द्र-शासन, जिन-प्रवचन; (स्य २, ४, १)। °जम्मय न [ °ध्यज ] एक देव-विमान; (सम १९)। °दस्त पुं [°दस्त ] भारतवर्ष में उत्पन्न वारहवाँ चक्रवती राजा; (ठा २, ४; सम १४२; उन )। °दीव पुं [°द्घोप] द्वीप-विशेष; (राज) । °दीचिया स्त्री [ °दीपिका ] जैन-मुनि गण की एक साखा; (कप्प)। °ट्पभ न [°प्रभ ] एक देव-विमानः; (सम १९)। ्रेम्बि ] एक राजा, द्वितीय वासुदेव का पिता; (प्रजम भूह g २°, १८२)। थारि देखा चारि; (णाया १, १; सम १३; कप्प; सुपा २७१; महा; राज), स्त्री— पी; (गाया १, १४)। °स्इ पुं [°रुचि] स्वनाम-प्रसिद्ध एक व्राह्मण, नारद का पिता; ( पडम ११, ४२ )। °छैस न [ °छैश्य ] एक देन-निमान; (सम १६)। °लोझ, °लोग पुं [°ळोक] एक स्वर्ग, पाँचवाँ देवलोक; (भग; मनुः, सम |

१३)। °छोगविडिंसय न [°छोकावतंसक] एक देव-विमान; (सम १७)। °व, °वंत वि [°वत्] नहाचर्य वाला; ( श्राचा )। °वडिंसय पुं [ °ावतंसक ] सिद्ध-शिला, ईष्टप्राग्भारा पृत्रिनी; (सम २२)। **°वण्ण** न [ °वर्ण ] एक देन-निमान; (सम १६) । °वय न [ बत ] म्यार्च्यः; ( णाया १,१)। वि वि [ वित्] नम्म का जानकार; ( याचा )। ° व्यय देखां ° वय; ( सं १६; प्रात् ११६)। °संति पुं [ शान्ति ] भावान् महावीर का शासन-यत्तः (गया ११; ती १४)। "सिंग न [ शुङ्ग ] एक देव-विमान; (सम १६)। 'सिंड न [ ॰सृष्ट ] एक देव-विमान; (सम १६)। °सुस न [ सूम ] जपनीत, यज्ञापनीत; (माह ३०; सुख २, १३)। हिं पुं [ हित ] एक विमानावास, देव-विमान-विशेष; (देवेन्द्र १३४)। भवत्त न [भवर्त ] एक वेव-विमान; (सम १६)। देखो वंभाण, वम्ह। वंभंड न [ब्रह्माण्ड] जगत, संसार; (गनड; कुप्र ४; वंभण एं [ब्राह्मण] ब्राह्मण, विष्र; (स २६०; प्रर २, १३०; सुपा १६८; है ४, २८०; महा )। वंभणिआ स्त्री [ त्राह्मणिका ] पञ्चेन्द्रिय जन्तु-विरोषः वंभणिका े स्त्री [दै वंभणिका] हलाहल, जहरः (दे वंभणी र् ६, ६०; पाद्य; दे ८, ६३; ७४)। वंभक्क ) स्त्री [ब्रह्मण्य, ब्राह्मण्य, °क् ] १ ब्राह्मण वंभण्णय बितः २ वा जण-संबन्धीः ३ न. वाज्यण-समूहः ४ ब्राह्मण-धर्म; ''वंभणणकज्जेषु सज्जा'' (सम्मतः १४०; कृष्पः श्रीपः पि २५०)। वंभिलिज्ज न [ ब्रह्मलीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप )। वंभहर न [दे] कमल, पन्न; (दे ६, ६१)। वंभाण देखो वंभ; (पडम ४, १२२)। भान्छ पुं [ ैगच्छ ] एक जैन मुनि गच्छ; (ती २८)। वंभि° े स्त्री [ ब्राह्मी ] १ भगवान् ऋष्भदेव की एक 9ती; वंभी / (कृष्पः, पडम ४, १२०; ठा ४, २; यम ६०)। रे लिपि-विशेषः, (सम ३४: भग)। ३ कल्प-विशेषः, ( खुपा ३२४ )। ४ सरस्वती देवी; ( सिरि ७६४ )। वंभुत्तर पुं [ ब्रह्मोत्तर ] एक विमानावास, देव-विमान-विशेषः ( दवेन्द्र १३४ )। °वडिंसक न [ भवतंसक ] एक देन-निमान; (सम १६)

```
वंहि वुं िवर्हिन् । सयूर, मोर; ( उत्तर २६८) । ...
चंहिण ( अप ) ऊपर देखो; (पि ४०६ )।
वक देखो वय; ( पगह १, १--पत ८ )।
वकर न दि वकर ) परिहास; (दे ६, ८६; कुप्र १६७;
 कप्पू )।
वकस न दि ] अन्न-विशेषः " 'वक्कसं' मुद्रमापादिनिषका-
 निष्पन्नमन्नं" ( सुख ८, १२; उत्त ८, १२ )।
वंग देखो वय; (दे २, ६; कुप्र ६६)।
वगदादि पुं [ वगदादि ] देश-विशेष; वगदाद देश: "वगदा-
 दिविसयवधुहाहिवस्स खलीपनामधेयस्स" (हम्मीर ३४)।
वगी अही [ वकी ] वगुली, वगुले की मादा; ( विपा १, ३;
 मोह ३.७ )।
बग्गड पुं [ दे ] देश-विशेषः ( ती १४ )।
वज्भ वि [ वाह्य ] वाहर का, विहरङ्ग; (पग्ह १, ३; प्रास्
 १७२)। °ओ ब्र [°तस्] बाह्य से, बहिरंग से; "िकं
 ते जुज़्भेग वज्मओ" ( ब्राचा )।
वज्य न [ वन्ध्र ] वन्धन, वाँधने का वागुरा ग्रादि साधन;
· "अह तं पनेज्ज वज्मं, अहे वज्मस्स वा वए" ( सूत्र १, १,
∵२, ५ ) ।
वज्भः वि [ बद्ध ] १ वन्धनाकार व्यवस्थितः " ग्रह तं
 पवेज्ज वज्मं" (सूत्र १६१, २, ८)। २ वँवा हुग्रा;
. ( प्रति १५ )।.
वज्भंत
         ो देखो वन्ध=वन्ध्।
वज्भमाण 🕽
वहर पुं [ वठर ] मूर्ख छातः; ( कुप्र १६ )।
वड ( अप ) नि [ दे ] वड़ा, महान् ; ( पिंग ) । देखो वडु ।
वडवड अक [वि+छप्] विलाप करना, वड़वड़ाना।
 वडवडइ; (.पड्र )।
वडहिला स्त्री [दे] धुरा के मूल में दी जाती कील, कीलक-
ंविरोषः ( सिंह ११६ )।
वडिस देखां विलसः ( हे १, २०२ )।
बडु ) एं [बटु, °क ] लड़का, छोकड़ा; (उप ७१३;:
बडुअ∫ सुपा २००,)।
वहुवास [ दे ] देखो बहुवास; ( दे ७, ४७ )।
वतीस ) ( अप ) देखो बत्तीस; ( पिंग )।
वित्तसं 🦪
वत्तीस स्रीन [द्वात्रि शत्] १ संख्या-विशेष, वत्तीस, ३२;
 २ जिनकी संख्या वत्तीस हों वे; "वत्तीसं जोगसंगहा पन्नता"
```

```
( सम १७; ग्रीप; उव; पिंग )। स्त्री-- रसा; (सम १७)।
वसीसइ° स्नी. ऊपर देखो; (सम ४७.)। °वद्भय न
 िबद्धक ) १ वत्तीस प्रकार की रचनात्रों से युक्त, २
 वत्तीस पार्को से निवड ( नाटक ); "वत्तीसइवद्धएहिं नाडएक्रि"
 ( गाया १, १—पत ३६; विपा २, १ टी—पत १०४ )।
 °विह वि [ °विध ] वत्तीस प्रकार काः ( सम ४७ )।
वत्तीसइम वि [द्वात्रिंशत्तम ] १ वतीसवाँ, ३२ वाँ;
 (पटम ३२, ६५; पत्रण ३२)। २ न पनरह दिनों का
 लगातार उपवास; ( णाया १, १ )।
वत्तीसा देखो वत्तीस।
वत्तीसिया स्त्री [द्वात्रि'शिका] १ वतीस पद्यों का निवन्ध---
 यन्थ; ( सम्मत. १४४ .)। २ एक प्रकार का नाप; ( अणु )।
बद्ध वि बिद्ध ] १ वँधा हुआ, नियन्त्रित; "बद्धं संदाणिश्रं
 निम्रलिमं च" (पाम्र)। २ संश्लिष्ठ, संयुक्तः (भगः
 पात्र )। ३ निवद, रचित; ( ब्रावम )। <sup>°</sup>प्फल, °फल
 पुं [ °फल ] १ करञ्ज का पेड़; (हे २, ६७)। २ वि.
  फल-युक्त, फल-संपन्न; ( गाया १, ७-पत्र ११६ )।
यद्ध्य पुं [दे] कान का एक आभूषण; (दे ६, ८९)। रे
बद्धेल्लग । देखो बद्धः ( अणुः, महा )।
वद्धेल्लय 🕽
वष्प पुं [दे] १ सुभट, योद्धाः (दे ६, ८८)। २ वाप,
  पिता; (दे ६, ८८; दस ७, १८; स ४८१; उप ३२० टी;
  सुर १, २२१; कुत्र ४३; जय; भवि; पिंग )।
वप्पहिं पुं विष्पभिं । एक सुविख्यात जैन ब्राचार्यः
  (विचार ५३३; तो ७)।
वप्पीह पुं दिं ] पपीहा, चातक पत्ती; ( दे ६, ६०; स
  ६८६; पात्र; हे ४, ३८३ )।
वप्पुड वि [दे] विचारा, दीन, अनुकम्पनीय; गुजराती
 ंमें. 'वापडुं'; ( हे ४, ३८७; पिंग )।
वप्फ पुंन [ वाष्प ] १ भाफ, अभा; "वफा" ( हे २, ७०;
  षड् ), "वप्फं" ( प्राकृ २३; विसे १४३४ )। २ नेत-जलं
 अश्रुः "वप्फं वाहो य नयणजलं" (पात्र ), "वप्फपज्जाएल- :
 लोग्रणाहिं'' (स १६१; स्वप्न ८४ )।
बण्भाउल वि [ दे वाष्पाकुल ] त्रतिशय जन्म; ( दे ६,
ે. દર. ) 1.
वब्बर पुं [वर्षर] १ अनार्य देश-विशेष; (पडम ६८,
 ६४)। २ वि. वर्वर देश का निवासी; ( पगह १, १; पडम
```

६६, ११)। °कूल न [ °कूल ] वर्वर देश का किनारा: ्र (सिरि ४३°० )·1 ें बद्यरी स्त्री [दे] केश-रचनाः (दे ६, ६०)। बिन्दरी स्त्री [वर्दरी] वर्दर देश की स्त्री, ( गाया १, १: ग्रीप; इक )। चन्त्र्ल पुं [ बन्त्रूल ] इस-विशेष, वन्तं का पेड़: ( उप ं ८३३ टी; महा ) । ्वक्म पुं [ दे ] वर्घ, चर्म, चमड़े की रज्जुः 'वक्सो बंद्धे" ( दे ६, 🖛 ), ''वज्जो वद्धो=( १ वञ्मो वद्धो )'' (पात्र)। यन्भागम नि विह्वागम वहु-धृत, शास्त्रों का अच्छा ्जानकारः; ( कस )। भ्ववभासा स्त्री दि ] नदी-भेद, वह नदी जिसके पूर से भावित पानी में धान्य ब्रादि बोया जाता हो: ( राज )। यिभायण न [ वाभ्रव्यायन ] गोल-विरोष: ( इक )। ्यमाल पुं [ दे ] कलकल, कोलाहल; (दे ६, ६०)। वम्ह पुं [ब्रह्मन् ] १ ज्योतिष्क देव-विशेषः ( ठा २, ३— पत ७७)। २—देखो वंस; (हे २, ७४; कुमा; गा िन्। इन्दु १३; वज्जा २६; सम्मत ७७; हे १, ४६; २, ६३; ३, ४६)। °चरिअ देखो वंभ-चेर; (हे २, ६३; १०७)। °तरु पुं ितरु ] पलाश का पेड्; ( कुमा )। °धमणी स्री [ °धमनी ] ब्रह्मनाडी; ( अञ्च ८४ )। वम्हज्ज ( शौ ) देखो वंभण्ण; ( प्राकृ ८७ )। वम्हण देखो वंभण; ( अच्च १७; प्रयौ ३७ )। वम्हण्णय देखो वंभण्णयः (भगः)। वम्हहर [ दें ] देखो वंभहर; ( पड़् )। चम्हाल पुं [ दे ] अपस्मार, वायु-रोग विरोप, मृगी रोग; (पड़)। क्य पुं [ चक्त ] १ पित्त-विशेष, वगुला; २ कुवेर; ३ महादेव; ४ पुज्य-यृत्त विशेष, मल्लिका का गाछ; ( श्रा २३ )। ध राज्ञस-विशेष; ( श्रा २३ ) । ६ अपुर-विशेष, वकासुरः ( वेणी १७७ )। ्रेवयाला देखो वा-याला; ( पत्र १६ )। 😁 ् वरठ पुं [ दे ] धान्य-विशेषः; ( पव १४४ टी ) । बरह न बिर्ह ] १ मयूर-पिच्छ; (स ५०'०)। २ पत; ३ परिवारः (प्राकृ २८) । देखो बरिहा ) पुं [वर्हिन् ] मयूर, मोर; (पात्र; प्राक्त रप्ः; वरहिण } पउमः २८, १२०; गाया १, १, पग्ह १, १; ग्रीप )।

वरिह देखो वरह; (हे २, १०४)। हिर पुंधिर ] मयूर; (षड्; प्राकृ २८ )। वरिहि रेखो वरिहः (कप्युः हे ४, ४२२)। वरिहिण 🖯 व्रक्त न [दे] तृण-विशेष, इन्तु-सद्श तृण; (दे ४, १६; ६, ६१: पात्र )। वल ब्रक विल् । १ जीना । १ सक. जाना । (हे.४. २४६)। वल सक [ ग्रह् ] ग्रहण करना 🗥 वलंद; ( पड् ) 🕯 देखी वल=प्रह । ं बल पुं [ बल ] १ बल देव, हलधर, वासुदेव का बड़ा आई; ( पडम २०, ८४; पाद्य ) २ छन्द-विशेष; ( पिंग ) ု ३ एक चित्रिय परिवाजकः ( ग्रीप )। ४ न सामर्थ्य, पराक्रम; (जी ४२; स्वंप्त ४२; प्रास्ट्र हं ३ )। १ शारीरिक पराक्रम; "वलवीरियाणं जद्यों भेद्यो" ( ब्रज्म ६५ )। ६ सैन्य, सेना; ( उत्त ६, ४; कुमा )। ७ खाद्य-विशेष; · "श्रासाढाहिं वलेहिं भोजा करजं साधेंति" (सुरज १०, १७)। ⊏ श्रष्टम तप, लगातार तीन दिनों का उपवास; (संबोध ६८)। ६ पर्वत-विशेष का एक कूट--शिखर; ( ठा ६ )। °च्छि वि [ क्छित् ] १ वल का नाशक; २ न जहर, विष; (से २, १९)। "पणु देखो "न्न; (राज)। 'दैव पुं विदेख] हली. वासुदेव का वड़ा भाई, राम. ( सम ७१; औप )। °न्न वि [ °ज्ञ ] वल को जानने वाला; ( त्राचा )। भह पुं िभद्र 1 9 भरतत्तेत का भावी सातवाँ वास्रदेव; (सम १४४)। र राजा भरत का एक प्रपौत; (पडम ४, ३)। ३ एक विमानावास, देव-विमान-विशेष; (देवेन्द्र १३ र )। देखो <sup>°</sup>हद्द। <sup>°</sup>भाणु पुं [ °भानु ] राजा बलिमेल का भागिनेय; (काल )। "महणी स्त्री ["मधनी] विद्या-'विशेष; ( पंडमे ७, १४२ )। 'मित्त पुं ['मित्न ] इस नाम का एक राजा; (विचार ४९४; काल )। °व वि िंचत् । १ वलवान्, वलिष्ठः (विसे ७६८ ) । र प्रभूत सैन्य वाला; (ग्रीप)। ३ पुं अहारात का ग्राटवाँ मुहूर्त; (सुज्ज १०, १३)। °वइ युं [ °पति ] सेनापति, सेनाध्यत्तः (महा)। °वंत, °वग देखों °व; ( गाया १, १; श्रोप; णाया १, १)। वस्त न [ वस्त्व ] वितष्टताः (ओधमा ६ )। °वाउय वि [ °व्यापृत ] सैन्य में लगाया हुन्ना; ( ग्रोप )। हिंह पुं [ "भद्र ] १ वलदेन; र छन्दे-'विशेष; ( पिंग ) । ' देखो 'सह ।

वलकार ) पुं [वलात्कार] जनरदस्ती; (पडम ४६, वलकार 🕽 २६; दे ६, ४६; ग्रिम २१७; स्वप्न ७६ )। षलकारिद ( शौ ) वि [ वलात्कारित ] जिस पर वलात्कार किया गया हो वह; ( नाट-मालती १२३ )। **बलद पुं दि ]** बलघ, बैल; (सुपा १४४; नाट-मुच्छ 1 (03 घलमङ्गा स्त्री दि विवातकार, जवरदस्ती: (दे ६, ६२)। बलमोडि देखो बलामोडिः; "मिगगलदे वलमोडिचंबिए झप्पणेग उनगीदे" ( गा ८२७ )। चलमोडिय देखो चलामोडिय; "केसेस् बलमोडिय तेण समरम्मि जन्नस्सिरी गहित्रा" (गा ६७७)। चलय पुं [ दे ] चलध, बैल; ( पडम ८०, १३ )। बलया देखो वलाया; (हे १, ६७)। बलंबिट स्त्री दि । १ सखी; २ व्यायाम को सहन करने वाली स्त्रीः (दे ६, ६१)। वलहर्दुया स्त्री [दे] चने के रोटी; (वज्जा ११४)। वला ग्र. स्त्री [ बलात् ] जवरदस्ती, बलात्कार; ( से १०, . ं७८; ब्रोघमा २० ), "बलाए" ( उप १०३१ टी )। वला स्त्री [वला] १ मनुष्य की दरा दशाओं में चौथी श्रवस्था, तीस से चालीस वर्ष तक की श्रवस्था; ( तंदु १६)। २ दृष्टि-विशेष, योग की एक दृष्टि; ३ भगवान् कुन्थुनाथ की शासन-देत्री, अच्युता; (राज)। वलाका देखो वलाया; ( पगह १, १---पत ⊏ )। चलाणय न दि ] १ उद्यान श्रादि में मनुष्य को वैठने के लिए वनाया जाता स्थान—वेंच आदि; (धर्मवि ३३; सिरि ६८ )। २ द्वार, दरवाजा; "पविसंतो चेव वलाणयमिम कुज्जा निसीहिया तिन्नि" (चेइय १८८ )। वलामोडि स्री [ दे. वलामोटि ] बलात्कारः ( दे ६, ६२)। वलामोडिअ म्र [दे वलादामोट्य ] बलात्कार से, जबर-दस्ती से; "केसेसु वलामोडिश्र तेण श्र समरम्मि जयसिरी गहित्रा" (काप्र १६७; उत्तर १०३; पि २३८)। वलामोलि देखो वलामोडि; (से १०, ६४)। वलाया स्त्री [ वलाका ] वक-विशेष, विसक्रिएका, वगुले की एक जाति; (हे १, ६७; उप १०३१ टी )। वलाह्य पुं [ वलाह्क ] मेघ, जीमृत; "गलियजलवलाह्ग-्षंडुरं" ( वसु )। वलाहगा देखो वलाह्या; ( ठा 🖙 )। वलाह्य देखो वलाह्ग; ( गाया १, ४; कप्प; पात्र )।

वलाह्या स्त्री-[वलाहका] १... वक-विशेष, वलाका; ( उप २६४ )। २ देवी-विशेष, अनेक दिक्कुमारी देवियों का नाम; (इक-पत २३१; २३४)। विल पुं विलि ] १ अधुरकुमारों का उत्तर दिशा का उने (ठा २, ३; १०; इक)। २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा; ( गा ४०६ ) । ३ सातवाँ प्रतिवासुदेव; ( पड़म ४, १४६ )। ४ एक दानव, दैत्य-विशेष; (कुमा)। ५ पुंची, उपहार, भेंट; (पिंड १९४; दे १, ९६ )। ६ पूजोपहार, देवता को धरा जाता नैवेदा; "सुरहिविजेवणवरकुसुमदामवितदीवणेहिं च" ( पव १ टी ), "वंदरापूयगाविताडोयणेसु" ( चेइय ५२; पव १३३; सुर ३, ७८; कुप्र १७४ )। ७ भूत ब्रादि को दिया जाता भोग, विलदान; "भृष्यबिलव्य" (वै ४६)। प्रजा, अर्चा, सपर्या; '६ राज-प्राह्य भाग; १० चामर का दगड; ११ उपप्लवः ( हे १, ३४ ) । १२ छन्द-विशेषः ( पिंग )। ँउट्ठ पुं [ ँपुष्ट ] काक, कौब्रा; (पाद्य )। °कम्म न [ कमन् ] १ पूजन, पूजा की किया; र देवता को उपहार— नैवेद्य-धरने की किया; (भग; सूत्र २, २, ४४; खाया १, १; ८; कप्प; ग्रौप )। °चंचा श्ली [ °चश्चा ] बलीन्द्र क्री राजधानी; ( णाया २; इक )। भुह पुं [ भुख ] वन्दर, कपि; (पात्र)। <sup>°</sup>यम्म देखो °काम; (पउम ३७, RE ) 1, विक्रि वि [बिलिन्] १ वलवान्, बिलष्टः, (सुपा ४५१; कुत्र २७७)। २ पुं रामचन्द्र का एक सुभटः ( पडम ५६, ३≒ )। व्यक्तिञ वि [दे] १ पीन, मांसल,स्थृल, मोटा; (दे ६,⊏⊏; उप १४२ टी; वृह ३ ) । २ किवि गाढ, वाढ, अतिराय, अत्यर्थ; "गाढं वाढं विलग्नं धिषात्रं दढमइसएण अच्चत्थं" ( पात्र; णाया १, १-पत्र ६४; भग ६, ३३ )। बिळिअ वि [ बिळिन्, बिळिक ] १ बलवान्, सवल, पराक्रमी; ''कत्थावि जीवो बलिया कत्यवि कम्माइं ह्ंति बलियाइं'' ( प्रास् १२३ ), "एस अम्ह ताओ विलयदाइयपेल्लियो इमं विसमं पल्लिं समित्सिग्रां' ( महा; पडम ४८, ११७; सुपाई) २७४; श्रोप )। २ प्राण वाला; (ठा ४, ३—पत २४६)। चिलिअ वि चिलित ] जिसको वल उत्पन्न हुमा हो, सबल: ( कुप्र २७७ )। २ पुं छन्द-विशेष; ( पिंग )। विलिअंक पुं [ बिलिताङ्क ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। विलिआ स्रो [दे विलिका ] सूर्प, अन्न को तुषादि रहित् करने का एक उपकरण; ( आवम )।

```
विलिष्ठ वि [ विलिष्ठ ] वलवान् , सवलः ( प्रास् १५४ ) ।
 चलिद्द पुं [दे चलीवर्द] वलध, वृषभ; "दो सारबलिद्दावि
  हु" ( सुपा २३८ )।
 क्लिमड्डा स्त्री [ दे ] बलात्कार; "ग्रन्नह बलिमड्डाए गहिउमणी
  सोम! एकलियं" ( उप ७२८ टी )।
 वित्वद्दं देखो वलीवद्दः ( पउम ३३, ११६ )।
 चिलिस न [चिडिश] मछली पकड़ने का काँटा; (हे १, २०२)।
 विलस्सह पुं [विलस्सह ] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि,
  आर्य महागिरि का एक शिष्यः ( कप्प )।
यलीअ वि [ वलीयस् ] अधिक वल वाला, विलष्टः ( अभि
  909)1
 वलीवह पुं [ वलीवह ] बेल, ब्रपभ; ( विपा १, २ )।
 वल्टलंड ( अप ) देखो वल=वलः ( हें ४, ४३० )।
 यले अ इन अर्थों का सूचक अन्यय: - १ निश्चय, निर्णय; २
  निर्धारणः (हे २, १८४; कुमा )।
 बरुळ न [ बाल्य ] बाल्द्व, बाल्क्यन, शिशुता; ( कुमा ३,
 ्रि१) । देखो चाल=वाल्य ।
 बेब सक [ब्रू] बोलना, कहना । ववइ, ववए; (षड्)।
  देखो बुच, वू।
यव न [ वच ] ज्योतिव-शास्त्र-प्रसिद्ध एक करण; (विसे ३३४८;
  सूत्रनि ११; सुपा १०८ )।
वन्वाड पुं [ दे ] दित्तिण हस्तः (दे ६, ८८)। ✓
वहड वि [ यृहत् ] वड़ा, महान् । °ाइच्च न [ °ादित्य ]
  नगर-विशेप; (ती ३४)।
बहत्तरी देखा बाहत्तरिः ( पव २० )।
वहप्पद ) देखो वहस्सइः (हे १, १३८ः, २, ६६ः, १३७ः,
बहण्मर ∫ षडु; कुमा; सम्मत १३७)।
चहरिय देखा चहिरियः "तालरववहरियदियंतरं" ( महा )।
चहल न [दे] पक, कर्चम, कादा; (दे ६, ८९)। °सुरा
  स्वी ('सुरा ) पंक वाली मदिरा; (दे ४, २)।
बहुल वि [ बहुल ] ९ निविड, सान्द्र, निरंतर, गाढ; ( गउड;
 हे २, १७७ )। २ स्थुल, मोटा; (ठा ४, २; गउड )।
  ३ पुष्कल, असन्तः (कप्पू )।
वहलिम पुंची [ वहलता ] १ स्थूलता, मोटाई; २ सातत्य,
  निरंतरताः ( वजा ४२; गा.७४४ )।
यहली ही वहली । १ देश-विशेष, भारतवर्ष का एक उत्तरीय
  देश; "तक्खिसिलाइ पुरीए वह्लीविसयावयसम्याए" ( फुप्र
```

ः २१२ ) । २ वहली देश की स्त्रीः ( गाया १, १-पत ३७: औप; इक )। वहलीय वि वहलीक देश-विशेष में वहली देश में रहने वाला; (पगह १, १— पल १४)। वहव देखो वहु: "काले समइक्कंते श्रइवहवे" ( पडम ४१, ३६ ), "सोहग्गकप्पतस्वरपमुहतवे सा कुण्ड वहवे" ( सम्मत २१७), "जायंति वहववेरग्गपल्लवुल्लाासिणो ( 展 生 ) 1 वहस्सइ पुं [ वृहस्पति ] १ ज्योतिष्क देव-विशेष, एक महाग्रह; ( ठा २, ३---पत ७७; सुज्ज २०---पत २६४ )। २ स्राचार्य, देव-गुरु; ( कुमा ) । ३ पुष्य नंत्रत्न का अधि-ष्ठाता देव; ( सुज्ज १०, १२ )। ४ राजनीति-प्रणेता एक ऋषि; १ नास्तिक मत का प्रवर्तक एक विद्वान् ; (हे २, १३७)। ६ एक ब्राह्मण, पुरोहित-पुत्त; ७ विपाकसूत का एक अध्ययनः (विपा १, १)। °दत्तः युं [ °दत्तः] देखो ग्रंत के दो ग्रर्थ; (विपा १, १)। वहि अ [वहिस् ] वाहर; "अवहिलेसे परिव्वए" ( आचा ), " गामविहिम्मि य तं ठाविऊण गामतरे पविद्वो सो" ( उप ६ ्टी )। °हुत्त वि.[ °दे ] वहिर्मुख; ( गडड )। चहिअ वि [ दे ] मथित, विलांडित; ( पड़ )ा चंहिं देखो चंहि; ( ग्राचा; उव )। वहिणिआ ) स्त्री [भिगनी ] वहिन; ( अभि १३७; कप्यू; वहिणी र्पात्राः, पडम ६, ६; हे २, १२६; कुमाः) । २ सखी, वयस्या; (संचि ४७)। °तण्य वुं [ °तनय ] भगिनी-पुतः (दे)। व्यह पुं [ पिति ] वहनोई: (दें)। देखो भइणी। बहित्ता म बिहिस्तात् वाहरः ( सुज्ज ६ )। वहिद्धा ब्र [दे] १ वाहर; २ मैथुन, स्त्री-संभोग; (हे रा, १७४; ठा ४, १—पत्र २०१)। लाल सामा सम्बद्धाः वहिया त्र [वहिस्, वहिस्तात् ] वाहर; (विपा १,१; ब्राचा; उवा; ग्रौप )। वहिर वि वाहय विहर्भत, वाहर का; ( प्राकृ ३८ )। वहिर वि विधिर विद्या, जो सुन न सकता हो वह; (विपा १, १; हे १, १८७; प्रासू १४३ )। वहिरिय वि [ विधिरित ] विधर किया हुआ; (सर. २, ७५)। बहु वि [बहु] १ प्रचुर, प्रभ्त, अनेक, अनल्प; (ठा ३, १; भग; प्रासू ४१; कुमा; धा २०)। स्त्री—°हुई; (पड्; प्राक् २८) । २ किवि. ब्रत्यन्त, ब्रतिशय: ( कुमा ४, ६६;

काल ) । "उद्ग पुं [ "उद्क ] वानप्रस्थ का एक भेद; ( थ्रोप )। °चूड पुं [ °चूड ] विद्याधर वंश का एक राजा; (पउम ४, ४६)। "जंपिर वि [ "जिल्पितृ ] वाचाट, वकवादी; ( पात्र ) । °जण पुं [ °जन ] त्रनेक लोग; (भग)। २ न् आलोचना का एक प्रकार; (ठा १०)। <sup>°</sup>णड देखो °नड; ( राज ) । "णाय न [ "नाद ] नगर-विशेष; (पडम ४४, ४३ )। °देंसिअ वि [ °देश्य ] कुछ ज्यादः, थोड़ा बहुत; ( ग्राचा २, ४, १, २२ )। °नड पुं [ °नट ] नट की तरह अनेक भेष को धारण करने वाला; (आचा)। °पडि-पुण्ण, °पडिपुन्न वि [ °परिपूर्ण ] पूरा पूरा; ( ठा ६; भग )। °पढिय वि [°पठित ] अति शिच्तित, अतिशय शिक्तित; ( ग्रांया १, १४ )। °पळाचि वि [ °पळापिन्] वकवादी; ( उप पृ ३३६: ) । °पुत्तिश्र न [ °पुत्रिक ] वहु-पुतिका देवी का सिंहासन; ( निर १, ३ )। **ँपुत्तिआ** स्त्री [ °पुजिका ] १ पूर्णभद्र-नामक यत्तेन्द्र की एक अप्र-महिषी; (ठा ४, १; णाया २) । २ सौधर्म देवलांक की एक देवी; ( निर १, ३ )। °प्पएस नि [ °प्रदेश ] प्रचुर प्रदेश---कर्म-दल--वाला; (भग)। °फोड वि [ °स्फोट] वहु-भज्ञक; ( ब्रोघमा १६१ )। "भंगिय न [ "भङ्गिक ] दृष्टिवादः का सूत-विशेष; ( सम १२८ )। °मय वि [ °मत ] १ अत्यन्त ग्रभोष्टः ( जीव १ ) । २ अनुमोदित, संमत, अनुमतः ( काप्र १७६; सुर ४, १८८ )। °माइ वि [ °मायिन् ]। अति कपटी; ( श्राचा )। "माण पुं [ "मान ] अतिशय श्रादरः ( श्रावमः पि ६००; नाट-विक १ )। भाग वि [ °माय ] ब्रिति, कपटी; (. ब्राचा ). । , °मुरुळ, , °मोट्ळ वि [ °मूल्य ] मूल्यवान्, कीमती; (राज; पड्)। °र्य वि [ °रत ] १ अत्यन्त आसक्तः ( आचा )। २ जमालि का भ्रनुयायी; ३ न. जमालि का चलाया हुआ एक मत-किया की निज्यत्ति अनेक समयों में ही मानने वाला मत; ( ठा १०; ग्रीप )। 'रय न [ 'रजस् ] खाद्य-विशेष, चिऊड़ा की तरह का एक प्रकार का खाद्य; ( आचा २, १, १, ३ )। "र्व वि [ 'रव ] १ प्रभृत यश वाला, यशस्वी; ( सम ४१ )। २ न. एक विद्याधर-नगर; ( इक )। °क्तवा स्त्री [ °क्तपा ] सुरूप-नामक भृतेन्द्र की एक अप्र-महिषी; (ठा ४, १; गाया २)। ° छेव पुं [ ° छेप ] चावल आदि के चिकने माँड़ का लेप; (पडि)। °वयण न [°वचन] बहुत्व-बोधक प्रत्ययः; ( ब्राचा २, ४, १, ३ )। °विह वि [ °विध ] ब्रनेक प्रकार का, नानाविध; ( क्रमा; ख्व )। विहीय वि [ वि-

ध, विधिक ] विविध, अनेक तरह का; ( सूत्र्यनि ६४)। ैसंपत्त वि [ ैसंप्राप्त ] कुछ कम संप्राप्त; (भग)। °सच्च पुं [ °सत्य ] ब्रहोराल का दशवाँ मुहूर्त; (सुज्ज १०, १३)। °सो ग्र [ °शस् ] ग्रनेक वार; ( उव; श्रा २७; प्रासू ४रेहः १४६; स्त्रप्त ४६ )। °स्सुय वि [ °श्रुत ] रााख-ज्ञ, रााखों का अच्छा जानकार, परिडत; ( भग; सम ५१; ठा ६—पत ३४२; सुपा ४६४)। हा अ [ धा ] अनेकधा; ( उव; भवि )। बहुअ ) वि [बहु, कि] जपर देखो; (हे २, १६४; बहुअय ∫ कुमा; श्रा २७ )। वहुई देखो वहु=ई । वहुग देखो वहुअ; ( ग्राचा )। वहुजाण पुं [ दें ] १ चोर, तस्कर; २ धृर्त, ठग; ३ जार, उप-पतिः ( षड् )। बहुण पुं [दे] १ चोर, तस्कर; २ धूर्त; (दे ६, ६७)। बहुणाय वि [बाहुनाद ] बहुनाद-नगर का; (पडम ४४, **४३** ) । बहुत्त वि [ प्रभूत ] बहुत, प्रचुर; (हे १, २३३)। बहुमुह पुं [ दे बहुमुख ] दुर्जन, खल; ( दे ६, ६२ )। बहुराणा स्त्री [ दे ] खड्ग-धारा, ततवार की धार; ( दे ६, 1 ( 83/ बहुरावा स्त्री [ दे ] शिवा, श्याली; ( दे ६, ६१ )। बहुरिया स्त्री [ दे ] बुहारी, भाडू; ( बृह १ )। वहुळ वि [ बहुळ ] १ प्रचुर, प्रभूत, श्रनेकः; (कुमाः; श्रा २८)। २ वहुविध, अनेक प्रकार का; ( आवम ) । ३ व्यास; ( सुपा ६३०)। ४ पुं. कुर्र्ण पत्तः, (पात्र )। ५ स्वनाम-ख्यात एक ब्राह्मण; (भग १४)। बहुला स्त्री [बहुला ] १ गौ, गैया; (पात्र )। २ इस नाम की एक स्त्री; ( उवा ) । "वण न [ "वन ] मथुरा नगरी का एक प्राचीन वन; (ती ७)। वहुलि पुं [ वहुलिन् ] स्वनाम-ख्यात एक राज-पुत्तः ( उप 1 ( 283 र्यहुळी स्त्री [ दे ] माया, कपट, दम्भ; ( सुपा ६३० )। बहुल्लिआ स्त्री [ दे ] वड़े भाई की स्त्री; ( षड् )। बहुल्ली स्त्री दि ] कोड़ोचित शालभन्जिका, खेलने की पुतली; ( पड् )। वहुवी देखां वहुई; (हे २, ११३)। वह्अ वि [ प्रभूत ] बहुत, प्रचुर; ( गडड ) ।

बहेडय पुं [ बिभीतक ] १ बहेड़ा का पेड़; (हे १, ८८; १०५; २०६)। २ न बहेड़ाकाफत्त; (कुमा)। वा° वि. व. [द्वा°, द्वि ] दो, दो को संख्या याला। इस ( भप ) देखो 'वीस; ( पिंग )। 'ईस देखा 'वीस; (पिंग)। °णउइ स्ती [ °नवति ] नागने, ६२; (सम £६; कम्म ६, २६) पाउय वि [ नवत ] ६२ वाँ; (पडम ६२, २६)। 'णुवइ देखो 'णउइ; ( स्यण ७२ )। °याल, °यालीस. स्रीन [ °चत्वारिशत् ] वंत्रालीस, चालीस और दो, ४२; ( उव; नव २; भग; सम ६६; कप्प; श्रोप), स्त्री-- याला; 'यालीसा; (कम्म ६, ६; ैयालीसइम वि [<sup>°</sup>चत्वारिंशत्तम] वैद्यालीसवाँ, ४२ वाँ; (पउम ४२, ३७)। °र, °रस ति. व. व्दशन् वारह, १२; "वारंभिक्खपडिमधरो" (संबोध २२; कम्म ४, ४; १४; नव २०; दं ७; कप्प; जी २८; उना )। °रस नि [ दश ] नारहवाँ, १२ वाँ; ( सुख २, १७ )। <sup>°</sup>रसंग स्त्रीन [ <sup>°</sup>दशाङ्ग ] वारह जैन अंग-प्रन्थ; ( पि ४११.), स्त्री—°गी; ( राज )। ैरसम वि [ दश ] बारहवाँ: ( सुझ २, २, २१; पत्र ४६; महां )। °रसमासिय वि [ °दशमासिक ] वारह मास का, वारह-मास-संबंधी; ( कुप्र १४१ ) । °रस्तय न [ °दशक ] बारह का,समूह; (ब्रोघभा १४)। रसवरिसिय वि [°दशवार्षिक] वारह वर्ष काः (मोह १०२; कुप्र ६०)। °रस्तविह वि [ ँद्रांबिध ] वारह प्रकार काः ( नव ३० )। °रसाह न [ °द्शाह, °द्शाख्य ] १ वारहवाँ दिन; २ जन्म के वारहवें दिन किया जाता उत्सव; (गाया १, १; कप्प; श्रीप; सुर ३, २४)। रनी स्त्री [ 'दशी ] वारहर्वी तिथि, द्वादशी; (सम २६; पर्जम ११७, ३२; ती ७)। रसुत्तरस्य वि [°द्शो-त्तरशात] एक सौ वारहवाँ; (पडम ११२, २३)। ैरह देखो °रस=दशन्; (हे १, २१६)। °चहि स्रो [°पिष्ट] वासठ, ६२; (सम ७६; पंच ४, १८; सुर १३, २३८; हेवेन्द्र १३७)। °वण ( अप ) देखो °वन्न; ( पिंग )। °वण्ण देखो °वन्न ; ( कुमा )। °वत्तर वि [ °सप्तत ] बहतरवाँ, ७२ वाँ; (पडम ७२, ३८)। °वत्तरि स्त्री [ °सप्तिति ] वहतर, ७२; (सम ८३; भग; ग्रौप; प्रास् १२६)। "वन्न स्त्रीन [ "पञ्चारात् ] वावन, पचास ग्रीर दो, ४२; ( सम ७१; महा ), "वावन्नं होति जिणभवणा" ( सुख ६, १ )। <sup>°</sup>दानन वि [ °पञ्चाशा ] वात्रनवाँ; (पउम ४२, ३०)। °वीस स्रीन [ °विंशति ] वाईस, २२:

(भगः, जी ३४), स्ती—°साः, (पि ४४७)। °वीसः वि [°विंशा ] बाई३वाँ, २२ वाँ, (पउम २०, ⊏२, पत्र ४६ )। बोलइ इ.स. बोस=दिशति; ( भग; पत्र १८६)। विसद्भ वि [ेविशतिसम ] १ वाईसर्ग, २२ वॉं; (पउम ३२, ११०; अरंत २६)। २ लगा तार दस दिन का उपत्रासः (णाया १, १-पत ७२)। °वीसविह वि [ ँविंशतिविध ] बाईत प्रकार का; (सम ४०)। ँसह वि [ °पछ ] वासठगाँ, ६२ ताँ; ( पउम ६२, ३७ )। °सिंहि स्त्री [ °पप्टि ] वासङ, ६२; ( सम. ७४; ुपिंग ) ।: ँसी, °सीइ स्त्री [ °अराोति ] वयासी, ८२; ( नव २; सम ८६; कृष्यः कम्म ४, १७ )। °सीइम वि [°अशीतितम] वयासीवाँ; पर वाँ; ( पडम पर, १२२ )। °हत्तर ( अप )ः देखो °हत्तरि; ( सण )। °हत्तरि स्री [ °सप्ति ] वहतर, ७२; (कप्प; कुमा; सुग ३१६)। वांभ पुं [दे] वाल, शिशुः (षड्)। वाइया स्त्री [दे] मां, माता, गुजराती में 'बाई', (कुप्र' वाउरलया 🦒 स्त्री [ दे ] पञ्चालिका, पुतली; ''ग्रालिहिय-वाउल्लिआ 🎖 भितिवाउल्लयं व न हु मुंजिउं तरइ'' ( वज्जा वाउल्ली 💚 १९८; कप्पू; दे ६, ६५)। 🔻 वाउस देखो वउस; ( पिंड २४; श्रोध ३४८ )। वाउसियं वि [वाकुशिक ] 'वकुरा' चारित वाला; ( सुख ξ, 9 ) I वाउसिया स्ती [ वकुशिका ] 'वकुश' चारिस वाली; (णाया: ,१, १६--पत्र २०६ )। वाढ किशि [बाढ] १ अतिशय, अत्यंत, वना; ( उप ३२०; पात्र; महा)। किंकार पुं [ कार ] स्त्रीकार-सूचक उक्तिः ( त्रिसे १६१ )। बाण पुंदि ] १ पनस बन्न, कटहर का पेड़; २ वि. सुभग; (दे ६, ६७)। वाण पुंजी [वाण] १ वृत्त-विशेष, कटसरैया का गाछ; (पगण १७—पत्न ४२६; कुमा )। २ पुं, रार, वाण; (-कुमा; गउड़ )। ३ पाँच की संख्या; (सुर,१६,२४६)। <sup>ट</sup>वत्त न [ °पात्र ] तूणीर, शरधिः (से १, १८)। वाघ देखा बाह्=वाध्। अवक्र—वाधीअमाणः (पि ४६३) । 👉 ⊱ वाधा स्त्री [वाधा ] विरोधः ( धर्मसं ११७ )।

वाधियं वि [ वाधित ] विरोधं वाला, प्रमाण-विरुद्धः; (धर्मसं २५६)। वाम्हण देखो बस्हण; (हे १, ६७; षड् )। बाय न बाक बिक-समूह; (श्रा २३)। बायर वि बादर ] १ स्थल, मोटा, अ-सूदम ; ( पगह १, १; पत्र १६२; दे ४४ ) २ नववाँ गुण-स्थानकं ; (कम्म २, ३; ५; ७)। °नाम न [ °नामन् ] कर्म-विशेष, स्थु-लता-हेतु कर्म; (सम ६७)। बार न [द्वार ] दरवाजा; (हे १, ७६)। धारगा स्त्री [ द्वारका ] स्वमाम-प्रसिद्ध नगरी, जी आजकल भी काठियाबाड़ में 'द्वारक'। के ही नाम से प्रसिद्ध है; ( उत्त २२, २२; २७)। वारवई स्त्री [ द्वारवती ] १ ऊपर देखो; (सम १४१; णाया १, ५; उप ६४ ⊏ टी )। २ भगवान्, नेमिनाथ की दीचा-शिविका; (विंचार १२६)। बाल पुं बाल ] १ वाल, केश; (उप ८३४)। र वालकः, शिशुः (कुमाः प्रास् ११६)। ३ वि. मूर्ख, अज्ञानीः (पात्र )। ४ नया, नूतन; (कप्पू)। ५ पुं स्त्रनास-ख्यात एक विद्याधर राजा; ( पडम १०, २१ )। ६ वि. त्रसंयत, संयम-रहित; (ठा ४,३)। °कइ पुं [°किव ] तरुण कवि, नया कवि; (कप्यू)। कि पुं[ीर्क] उदित · होता सूर्य; ( कुमा )। भगाह पुं [ ेत्राह ] वालक की सार-सम्हाल करने वाला नौकर; ( सुर १, १६२) । "गगहि पुं [ शाहिन् ] वही पुत्रों का : अर्थ; ( गाया १, २—पत प्प )। <sup>°</sup>घाय वि [ °घात ] वाल-हत्या करने वार्ला; ( गाया १, २; १८)। °तव धुन [°तपस् ] १

अज्ञानी की तपश्चर्या; (भग; ग्रौप)। २ वि. ग्रज्ञान-पूर्वक

तप करने वाला; (कम्म १, ४६)। °तवस्सि वि [ °तप-

स्विन ] ब्रज्ञान-पूर्वेक तप करने वाला, मूर्ख तपस्वी: ( पि

करने वाला, कुछ अशा में लागी और कुछ में अ-त्यागी; (भग)।

°वुद्धि वि [ °वुद्धि ] अनभिज्ञ; ( धण ४० )। °मरण

न [°मरण ] अ-विरत दशा का मरण, अ-संयमी की मौत; (भग; सुपा ३४७ ) । °वियण पुंसी [°व्यजन ] चामर;

(णाया १,३), स्त्री—"उनणहात्रो नालनी(१ नि)त्रंणी"

(ठा ४,१--पत ३०३)। हार पुं [ धार ] वालक की

सार-सम्झल करने वाला नौकरं; ( सुपा ४४८ ) ।

**ंपं**डिअ वि **िंपण्डित** । श्रीशिक लाग

बाल देखो बल । °ण्ण, °न्न वि [ °ज्ञ ] वल को जामने वाला; ( श्राचा १, २, ४, ४; श्राचा )। बाल न [ वाहय ] वालत्व, वालपन, 'मूर्खता; ( उत्त 🔖, ३०)। देखो बरेल । बालअ देखो बाल≕वालः (गा १२६)। वालअ पुं [ दे ] विषक्-पुतः ( दे ६, ६२ )। वालगायोइआ ही [दे] १ जल-मन्दिर, तलाव ब्रादि में वनवाया जाता छोटा प्रासाद; २ वलभी, ग्रहालिका; ( उत् ६, २४ )। वाला स्त्री [ वाला ] १ कुमारी, लड़की; ( कुमा )। २ मनुष्य की दश अवस्थाओं में पहली दशा, दश वर्ष तक की व्यवस्था; (तंदु १६)। ३ छन्द-विशेष; (पिंग) वालालुंबी स्त्री [दे] तिरस्कार, अवहेलना; ( सुपा १४ )। वालि वि [ वालिन् ] वाल-प्रधान, सुन्दर केश वाला; ( अणु; चुह १ )। वालिआ स्त्री [ बालिका ] वाला, कुमारी, लड़कीं; ( प्रास् १५; महा )। बालिआ स्त्री [ बालता ] १ वालकपन, शिशुता; ( भग 🖔 । २ मूर्खता, वेवकुकी; "विज्ञ्या मंदरसा वालिया" ( ब्राचा )। बालिस वि [ वालिश ] मुर्ख, वेवकूफ; ( पात्र; धण २३)। बाह सक [बाध्] १ विरोध करना । २ रोकना । ३ पीड़ा करना । ४ विनाश करना । बाह्य, बाहए; (पंचा ४, १४; हे १, १८७; उव), वाहंति; ( कुप्र ६८ )। कवक्र चाहि-ऊजंत, वाहीअमाण ; ( पउम १८, १९; सुपा ६४४; श्रमि २४४)। कृ — वाहणिज्जः, (कप्रू)। वाह पुं [ बाष्य ] अत्रु, आँसः (हे २, ४०; पाअ; कुमा )। वाह पुं [ वाध ] विराध; ( भास ३४ )। बाह देखो बाढ; (प्रयो ३७)। वाह पुं [ बाहु ] हाथ, भुजा ; (संचि २)। वाहरा वि [ वाधक ] १ रोकने वाला; ( पंचा १, ४६ )। २ विरोधी; "ग्रब्भुवगयवाहगा नियमा" ( श्रावक १६२ 📜 वाहड पुं [ वाहड, धाम्भट ] राजा कुमारपाल का स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री; ('कुप्र ६-)। बाहण न [ वाधन ] १ वाधा, विरोधः ( धर्मसं १२०६ )। २ विराधनः (पंचा १६, १)। वाहणा स्रो [ वाधना ] ऊपर देखो; ( धर्मसं १९१ )। वाहर देखां वाहिर; ( त्राचा )। वाहल पुं [ वाहल ] देश-विशेष; ( यानम )।

बाहल्ल । न [ बाहत्य ] स्थुलता, मोटाई; ( सम ३५; ठा ५---पत ४४०; औप )। बाहा स्त्री [बाधा] १ हरकत, हरज; २ विरोध; (सुपा १४६) । ३ पीड़ा, परस्पर संश्लेष से होने नाली पीड़ा; (जं १: भग १४, ८.)। ११ १ १ १ वाहा स्त्री [बाहु ] हाथ, भुआ; (हे १, ३६; कुमा; महा; र र्रवा; श्रीप )। ें बाहा स्त्री [ दे. बाहा ] नरकावास-श्रेणी; ( देवेन्द्र ७.७ ) । बाहि ) अ वाहिस् वाहर; (.सुज्ज १६-पत २७१; यां हिं र् महा; ब्राचा; कुमा; हे र, १४०; पि ४८१ ) । बाहिज्ज न [ वाधिर्य ] विधरता, वहरापन; ( विसे २०८ )। चाहिर य विहिस् वाहर; (हे २, १४०;: बाग्रः ग्राचा; उव )। भो घ [ °तस् ] नाहर से; (कृष्य )। वाहिर वि [ वाह्य ] बाहर का; ( ब्राचा; ठा २, १---पत्न ४४; मग २, ८ टी )। "उद्धि पुं [ "ऊध्विन् ] कायोत्सर्ग का एक दोष, दोनों पार्थिं मिला कर और पैर को फैला कर किया जाता कायोत्सर्ग;-(-चेश्य ४८६)। वाहिरंग वि [बहिरङ्ग] वाहर का, वाह्य; (सूत्र २, १, ४२)। वाहिरिय वि विहिरिक, वाह्य विवहर का, वाहर से संवन्ध रखने बाला; (समः८३; गाया १, १; पिंड ६३६; श्रीप; :कप्प);व∙् वाहिरिया स्त्री [बाहिरिका ] किसे के वाहर की गृह-पिङ्कत, नगर के वाहर का मुहल्ला; ( सूत्र २, ७, १; स ६६ )। वाहिरिहरु वि [ वाह्य ] वाहर का; ( भग; पि ४६४ )। वाहु पुंत्री [ वाहु ] १ हाथ, भुजा; ( हे १, ३६; ब्राचा; , छमा ) । २ पुं भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र, बाहुवितः, ः ( कुप्र ३१० )। °चलि पुं [ °चलि ] १ भगवान् श्रादिनाथ ं का एक पुत्र, तत्त्रेशिला का एक राजा; ( सम ६०; पडम ४, ः १२; ंडव )। २ बाहुवित के प्रपौत का पुतः ( पडम ४, ११)। °मूल न [ भूल ] कत्ता, वगलः ( कप्पू )। वाहुअ पुं [ वाहुक ] स्त्रनाम-ख्यात एक ऋषि; ( सूत्र १, A 8, 2 )1 वाहुडिअ वि [ दे ] लिजित, शरमिंदा; ( सुपा ४७४ )। त्वाहुया स्त्री [ बाहुका ] लीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( राज )। वाहुलग देखा बाहु ; (तंदु ३६)। 💛 🗥 वाह्लेय पुं [ बाह्लेय ] गा-वत्स, वैल, वृषभः (ब्रावमः) । वाहुटल न [ बाहुटयः] बहुलता, प्रसुरता; ्( पिंड ४६; भग;

सुपा २७; इप ६०७ )।

बाहुरुल वि [ बाष्प्रवतु ] अश्रु वादा; (कुमा; सुपा ४६० )। बि वि. व. िद्धि दा, २; "विन्नि" (हे ४, ४१८; नव ४; ठार,र;कम्म ४,२;१०; सुख १,१४)। ॢ जिड्रि पुं [°जटिन् ] एक महाग्रह, ज्यातिष्क देव-विशेप; (सुज्ज २०)। <sup>6</sup>दल न [°दल] चना ग्रादि वह धान्य जिसके दो टुकड़े वरा-वर के होते हैं; "जह विदलं सूत्तीयं" (वि ३)। "याल देखो वा-याळः ( कम्म ६, २८ ) । °याळसय पुन [ °च-त्वारिंशच्छत ] एक सौ वेत्रालीस, १४२; (क्रम २, २६)। °विह वि [°विश्व ] दी प्रकार का; (पिंग )। ैसिट्डि स्त्री [ °पष्टि ] वासट, ६२; ( सुज्ज १०, ६ टी ) । **ँसत्तरि, °सयरि** स्त्री [ °सप्तिति ] बहतर, ७२; (पत्र १६; जीवस २०६; कम्म ३, ४ )। वि° वि [दितीय] दूसरा; (कम्म ३, १६; पिंग)। विञ्ज 🕽 °कसाय पुं [ °कषाय ] श्रप्रत्याख्यामानरण-नामक कषाय; (कम्म ४, १६)। विश्न न [ द्विक ] दो का समुदाय, युगम, युगल; (मग; कम्म .१, ३३; प्रासू १६ )। विआया सी [दे] कीट-विशेष, संतम रहने वाला कीट-द्वय; (दे ६, ६३)। विद्या देख़ो विद्युज्जः ( हे १, ४; पत्र १६४ )। विद्ञा देखो वीआ; ( राज ) । विइज्ज वि [ द्वितीय ] १ दूसरा; (हे १, २४८; ब्रास्ट ४६)। २ सहाय, मदद करने वाला; (पाय; सुर ३, १४)। "जे दुहियस्मि न दुहिया, श्रावर्भते विद्ञाया नेत । पहुंगों न ते उ भिच्चा, धुता परमत्यया ऐया" ( सुर ७, १४४ )। विउण वि [ द्विगुण ] दुगुना; ( हे १, ६४; २, ७६; गा .२८९)। **ीरय** वि [ °कारक] दुगुना करने वाला; (भवि)। विउण सक [ द्विगुणय् ] दुगुना करना । विउणेदः ( पि ४४६ )। विंद्र न [ चृन्त ] फलादि का बन्धन; "बंधणं विंदं" (पात्र)। °सुरा स्त्री [ °सुरा ] मदिरा, दारू; "विंटसुरा पिद्रखरिया मइरा" (पात्र )। विंत देखो बू=ब्रा विंदिय वि [ दुर्यान्ट्रिय ] जिसको त्वचा और जीभ ये दो ही इन्द्रियाँ हों वह; ( ग्रोप ) । विंदु पुंन [ विन्दु] १ अल्प अंश; २ विन्दी, शून्य, अनुस्वार; ् ३ दोनों, अ का मध्य भाग, ४ रेखागणित का एक चिह्न; "विंदुणो,

विदेश " (हि १, ३४: कप्प: उप १०२२; स्वम ३६; कस; कुमा )। °कला स्त्री [ °कला ] त्रनुस्वार, विन्दी; (सिरि १६६)। °सार न [ सार ] १' चौदहवाँ पूर्व, जैन यन्थांश-विशेष; (सम २६; विसे ११२६)। २ पुं. मौर्य वंश का एक राजा, राजा चन्द्रगुन का पुत्त; ( विसे ८६२) । बिंदुद्वअ वि [ विन्दुकित ] विन्दु-युक्त, विन्दु-विलिप्तः (पात्रः; गउड )। विंदुइज्जंत वि ['विन्दुपंत्रान] विन्दुर्यों से न्यारा होता; (से ११, १२४)। विंद्रावण न [ चृन्दावन] मथुरा के पास का एक वैज्याव-तीर्थ; ' ( प्राकृ १७ ) । विंव सक [ विम्वू ] प्रतिविभ्वित करना । कर्म-विविज्जर; ' (्रसूक्त√४६ ) । विंब न [बिम्ब ] १ प्रतिमा, मूर्ति; (कुमा )। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। ३ न विम्बीफल, कुन्दरुन का फल; ''( गाया १, ५—पत १२६; पात्र, कुमा; दे २, ३६ )। ४ प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छायाः ५ ऋर्थ-शुन्य आकार, "अरुणं जणं पस्ति विवभुयं" (सूत्र १, १३, ८)। ६ सर्य तथा चन्द्र का मगडलः ( गउडः कन्यू )। विववय न दि ] फल-निरोष, भिलावाँ; "विववयं भल्लायं" (पाझ)। विविसार देखा भिंभिसार; ( ग्रंत .)। विंबी स्त्री [ विम्बो ] लता-त्रिरोत्र, कुन्दरुन का गाछ; (कुमा) । °फल्ल न ि°फ ज ो कृत्दरुन का फत; (सुपा २६३)। विंबोवणय न [ दे ] १ जोभ; र विकार; ३ ब्रासीसा, उच्छी-र्षक, (दे६, ६८)। · / विह सक [ वृंह् ] पोषण करना । कृ—देवो विहणिज्ज । बिंहणिज्ज वि विंहणीय पुष्टि-जनकः (ठा ६—पत ३७४: गाया १, १—पत्र १६ )। ं चिहिअ वि [ वृ हित ] पुष्ट, उपचित; ( हे १, १२८ )। विगाइआ ) स्त्री [ दे ] कीट-विरोव, संलप्त रहता कीट-युग्म; विग्गाई र गुजराता में 'बगाई': (दे ६, ६३)। विकास १८ १८ 🌣 🕒 🖂 🖂 १८३ वितास एक वरह का नीवुः "विन क्राउरिवादि । 🖟 🖫 🖫 सेहालाई सम्बद्धा" ( सुपा ६२० )। विल्क्सर ( भव / रक्षा विरूच्या; ( भवि )। े बिहु पुं [दि] हैं , जहका, पुंत्र; ( चंड ) 🔗 👵 ंचिट्टी थी [ है ] वंडो, पुत्री, लड़की; ( चंड; हे ४, ३३० )।

बिट्ट वि [ दे, विष्ट ] वैठा हुया, उपविष्ट; ( अविष्ठ ४७१ )।

विद्वाल पुँ विडाल ] मार्जीर, विल्ला; (पि २४१)। विडालिआ ) स्त्री [ विडालिका, °ली ] बिल्ली, मार्जारी; बिडाली 🔰 (सम्मत १२२; पि २४१ )। देखो विरा-ळिआ । विडिस देखो विडिस; ( उप १४२ टी )। विदिय देखो विद्यः ( उप २७६)। विन्ना ह्या विन्ना ] भारत की एक नदी; ( पिंड ५०३ )। बिब्बोअ पुं विब्बोक । १ स्त्री की श्रंगार-चेष्टा-विशेष, इष्ट अर्थ की प्राप्ति हाने पर गर्व से उत्पन्न अनादर-किया; (पगह र, ४—पत १३१; गाया १, ८—पत १४२; भत १०६ )। २ न उपधान, ग्रोसीसा: "सयणीग्रं तूलिग्रं सविव्वोद्धं" (गच्छ ३, ५ )। विज्योद्भ न [ विज्योकित] स्त्री की श्रंगार-चेष्टा का एक भेद; (पगह २, ४--पल १३१)। विज्वोयण न [ दै ] उपधान, मोसीसा; ( गाया १, १---पल १३)। विभेलय देखो बहैडय; ( पण्ण १--- पत ३१ )। विराड पुं [विडाल ] १ पिंगज-प्रसिद्ध मध्य-लघुक 🎉 🛪 माला वाला अन्तर-समूह; र छन्द-त्रिशेष; (पिंग)। विराल देखो विडाल; ( सुर १, १८ )। ः बिरालिआ ) देखो बिडालिआ; (सम्मत १२३; पात्र)। बिरालो 🔰 २ भुजपरिसर्प-विशेष, हाथ से चलने वाला एक प्रकार का प्राणी; (सूत्र २, ३, २४)। विरुद् न [ बिरुद् ] इल्काव, पदवी; ( सम्मत १४१ )। बिल न [ विल ] १ रन्य,विवर, साँप ग्रादि जन्तुग्रों के रहने का स्थानः ( विपा १, ७; गउड )। २ कूप, कुत्राँ; (राय)। °कोलीकारक वि [ दे °कोलोकारक ] दूसरे को व्यामुख करने के लिए विस्वर वचन बोलने वाला; ( पग्ह १, ३-पन्न ं४४ )। °पंतिया स्त्री [ °पङ्क्तिका ] खान स्त्री पद्वति; ( पगहं २,६--पल १६०)। बिलाड रे देलो विडाल; (भग; पि २४१)। विलाल । विलालिया देवो निरालिया; (पि २४३)। 🐪 बिल्ल वुं िब्ल्ब ] १ वृत्त विशेष, बेल का पेड़; ( पणण १; उप १०३१ टो )। २ देल का फल; (पा़त्र )।∶ बिस्ळळ पुं [ विष्त्रळ ] १ जनार्य देश-विशेष; २ उस देश में रहने 'वाली सनुष्य-जाति; ( पग्ह १, १—पत्र १४ )। देखी चिल्लल=चिल्वल।

. ६३)।

ि बीअण पुं [.दे ] नीचे देखो; ( दे ६, ६३ डो )।

का गाछ; ( दे ६, ६३; पाझ )। . 🕟

् बीअय पुन [ दे बीऽ क ] वृत्त-विरोष, ग्रसन वृत्त, विजयसार

विस न विस ] कमल ब्रादि के नाल का तन्तु, मुणाल: ( खाया १, १३; कुमा; पात्र )। °कंठी स्त्री विकण्ठी ] . बलाका, बक पत्ती की एक जाति; (दे ६, ६३)। देखो /भिस=विस । विसि देखो विसी; (दे १, ८३)। विसिणी सी [विसिनी] दमिलनी, कमल का गाछ; (पि 30€) 1 बिसी स्त्री [ वृषी ] ऋषि का आसन; (दे १, ८३; पि २०६)। बिह ब्रक भी ] डरना। बिहेइ; ( प्राक्त ६४; पि ५०१ )। विह वि [ बृहत् ] वड़ा, महान् । °एणर पुं [ °नल ] छन्द-विशेष; (पिंग)। विहप्पइ ) देखो बहस्सइ; (हे २, १३७; १,१३८; २, विहण्माइ } ६६; पड्; कुमा ) । · विहस्सइ <sup>/</sup> ,बिहिअ देखो विंहिअ; ( प्राक्त 🖘) । 🕒 बिहेलग देलो विभेलय: ( दस ४, २, २४ )। बीअ देखो विइअ; (हे १, ४; २, ७६; सुर १, ३८; सुपा .ख.४**८१** ) । वीअ न िवीज ] १ वीज, वीया; ''लाउझवीग्रं इक्कं नासइ भारं गुडस्स जह सहसा'' ( प्रास् १४१; आचा; जी १२; श्रीप )। २ मूल कारणः ''सारीरमाणसाणेयदुक्खवीयभूयकम्मवणदहण-सहं" ( महा )। ३ वीर्य, शरीरान्तर्गत सप्त धातुओं में से मुख्य धातु, शुकः, ( सुपा ३६०; वन ६ )। ४ 'हीं' अन्तरः, (सिरि १६६:)। वुद्धि वि [ ेवुद्धि ] मूल अर्थ को जानने से शेव अर्थों को निज बुद्धि से स्वयं जानने वाला; ( औप )। °मंत वि [ °वत् ] वीज वाला; ( याया १,-१.)। रैठइ स्ती [ °रुचि ] एक ही पर से अनेक पर और अर्थों के अनु-संधान द्वारा फैलने वाली रुचि; र वि. उक्त रुचि वाला; (पराण ९ )। "स्ह नि [ "फह ] बीज से उत्पन्न होने वाली वनस्पति; (पराप १)। "वाय पुं [ "वाप ] सुद्र जन्तु-विशेष; (राज)। ैसुहम न [ °सूक्ष्म ] छिलके का अत्र भागः ( कप्पः)। 🗀 🗠 वीअऊरय न [ वीजपूरक ] फल-विशेष, एक तरह का नीवू ; (मा ३६)। ्यीअजगण न [ दे ] वीज मत्तने का ख़त-खितहानः (दे ६,

बीआ स्त्री [ द्वितीवा ] १ तिथि-विशेष, दूज; (सम २६; श्रा २६; रयग २; गाया १, १०; सुपा १७१ ) । २ द्वितीय विभक्तिः ( चेइय ५०६ )। वीज देखा वीअ=वीज; ( कुमा; पगह २, १—पत्र ६६ )। वीडग न [बीटक ] बोड़ा, पान का वीड़ा, सज्जित ताम्बल: ( सुपा ३३६ )। चीडि ) सी [ वीटि, °टी ] कपर देखों; "बिल्लदलवीडीमो बीडी ∫ कीसवि मुहस्मि पविखनइ'' ( धर्मवि १४० )ः। बीमच्छ ) वि [ वीमत्स ] १ घृणोत्पादक, घृणा-जनकः, २ वीमत्थ ) भयंकर, भय-जनकः ( उवाः तंद् ३८ः गाया १. २; संवाध ४४ )। ३ पुं रावण का एक सुभट; ( पउम ke, 7)1 वीयत्तिय वि [ दे वीजयितः ] बीज वोने वाला, वपन करने . वाला; २ पुं पिता; "बीयं वीयत्तियस्सेव" ( सुपा ३६०; 1 ( 835 वीलय पुं दि] ताडंक, कर्णभूषण-निशेष, कान का एक गहना; (दे ६, ६३)। वीह अक [ भी ] डरना । वीहइ, वीहेइ: ( हे ४, ४३: महा: पि २१३)। वक्र-वीर्ह्त; ( क्रोयभा १६; उपं ५६ प टी; कुमा )। कु-चीहियव्यः (स ६८१)। वीहञ्ड देखो वीभच्छ; (पि ३२७)। वीहण त वि [ भीषण, °का ] भय-जनक, भयंकरं; ( पि २१३; पग्ह १, १; पडम ३४, ६४)। वीहणग } वीहणय 🕽 वीहविय वि भीषित ] डराया हुत्रा; ( सम्मत ११८ )। वीहिअ वि भीत ] १ डरा हुआ; (हे ४, ४३)। ९ न भय, डरना; "न य बीहिझं ममावि हु" ( श्रा १४) । वीहिर वि [ भेतृ ] डरने वाला; ( कुमा ६, ३४ )। बुइअ वि [ उक्त ] कथित; ( सूत्र १, २, २, २४; १, १४, /२ हें; पण्ड २, २ )। बंदि पंसी दि ] १ चुम्बनः, २ स्कर, स्थरः ( दे ६, ६८)। बंदि स्ती [दे] शरीर, देह; "इह बुंदिं चइताण तत्थ मंतूण सिजमाइ" ( ठा १ टी----गत २४; सुज्ञ २०; तंदु १३; सुपा ६४६: धम्म ६ टी; पाश )। देखा चोंदि । वंदिणी स्त्री [दे] कुमारी-समृह; (दे ६, ६४)। बुंदीर पुं [दे ] १ महिव, भैंसा; २ वि. महान, वड़ा; (दे ६, EE ) 1

```
बंध न [ वुध्न ] १ बूज का मूल; २ कोई भी मूल; मूलमाल;
  ्(हें १, २६; वङ्)।
र्ष्या स्त्री [दे] चिल्लाहट, पुकार; ( सुपा ४६४ )।
 बुंबु पुं [दे ] कपर देखो; ( करू २१ ,) । = '
 बंधुअ न [ दे ] इन्द, यूथ, समृहः ( दे ६, ६४ ) । .
 युक्त त्रक [ गर्जे , बुक्त् ] गर्जन करना, गरजना । बुक्दः ( हे
 बुक्त अक [भष्, बुक् ] श्वान का भूँकना । । बुक्तइ; ( षष् )।
 खुक पुंन [ दे ] १ तुष, छिलका; ( सुख १८, ३७)। २ बाय-
 ्विरोवः; "बुक्ततंबुक्तसंबुक्तसद्कडं" ( सुपा ५०:)।
 मुक्तण पुं [ दे ] काक, कौबा; ( दे ६, ६४; पाब )।
 वुक्स देखी बोकस; (राज)।
 खुका स्ती [दे] १ मुष्टिः (दे६, ६४; पात्र )। २ त्रीहि-
. मुष्टि; (हे ६, ६४ ) । ३ बाद्य-विशेषः "ढकाडकहुडुकासं-
  बुद्धाकरहिपभिईषां त्राउजायां'' ( सुपा १६५ ) । 🔻 📑
 बुक्ता सी [ गर्जना ] गर्जन; गर्जारव; ( पडम ६, १०८;
   गउड )।
 बुकार पुं [दे वुङ्कार] गर्जन, गर्जनाः ( परम ७, १०५;
  गड़ड -) ।
 बुकासार वि [दें] भीर, उरपोक; (दे: ६, ६४)।
 बुक्किअ वि गिजित ] जिसने गर्जना की हो वह; "ब्रह बु-
क्रिया तुइ भडा" (कुमा)।
 बुज्म सक [बुध्] १ जानना, ज्ञान करना, समफ़ना।
  जागना । बुज्मइ; ( उव ) । भूका—'बुंजिमंसु; ( भग )।
  भवि---बुजिमहिशः, ( ग्रीप )। वक्र--बुज्मांत, वुडमा-
  माण; (पिग; त्राचा)। संक चुज्भा; (हे २,
   १५ )। इ- वुद्ध, बोद्धन्व, बोधन्व; (पिंग; कुमा;
  नव २३; भग; जी २१)।
 बुज्फविय ) वि [ बोधित ] १ जिसको ज्ञान कराया गया
चुंदभ्ताविअ ∫ हो वह; २ जंगाया गया; े(कुप्र ६४; सुपा
  ४२४: प्राकृ ६८ )।
 र्चुजिमाअ वि: [ युद्ध ] ज्ञांत, विदित; ('पांत्र )।
बुज्भिर वि [ बोद्धु ] १ जानने वाला; २ जागने वाला;
 `( प्राकृ ६५ )।
बुडबुड अक [ बुडबुडय् ] वुडबुड आवाज करना; "धुरा जहा
वुडवुडेइ अव्वतः ( चेइस ४६२ )।
चुट्ट अक [ मुद्, मस्जू ] ह्वना । वृद्धः; (हे ४, १०१;
```

उव; कुमा; भवि )। भवि—बुङ्गीस ( ग्रप ); (हे ४, ४२३)।

```
वक - बुडु त, बुडुमाण; (कुमा; उप १०३१ टी )। प्रयो,
 वकु-वुड्डावंत; (संवोध ११)।
बुड़ू वि [ ज़ु डित, मंत्र ] हूवा हुया, निमप्त; (धम्म १२ टी;
 गा ३७; रंभा २३; सुर १०, १८६; भवि ), "ध्यवृंदूर्मंडैंद्र
 गाई" (पव ४ टी ) ।
बुहुण न [ ब्रं डन ] डूबना; ( संवे २; कप्पू )।
बुद्धिर पुं [ दे ] महिष, भेंसा; ( षड् )।
बुङ्ग वि [ वृद्ध ] वृद्धा; (पिंग)। स्त्री— क्वा, क्वी;
  (काप्र १६७; सिरि -१७३)।
बुण्ण वि [दे] १ भीत, डरा हुआ; २ उद्विमः (दे ७,
  ६४ टी )।
वुत्ती सी [दें] ऋतुमती सी; (दे ६, ६४.)।
बुद्ध वि [ बुद्ध ] १ विद्वान, पण्डित, हात-तत्व; ( सम १;
 ਰप ६१२ टी; आ १२; कुप्र ४०; श्रु १ )। ਂੜ ਂ जागा
 हुया, जाएत; ( सुर ६, २४३ ) । ३. भूत, हूँभविज्य. श्रीर
 वर्तमान का जानकार; ( चेंद्रय ७१३ )। ४ विज्ञात, विदित;
 (ठा ३, ४) । १ धुं जिन-देव, ब्रह्म, तीर्थकरं, (सम
  ६० )। 👍 बुद्ध देव, भगवान् बुद्धः ( पात्रः, दे 🕻 🦎
 उर ३, ७; कुप्र ४४०; धर्मतं ६७२ )। ७ त्राचार्य, सुरि;
 ( उत १, १७ )। °पुत्त पुं [ °पुत्र ] आचार्य-शिष्यः
· ( उत १, ७ )। ँवोहिय वि:[ °वोधित ] म्राचार्य-
 वोधित; ( नव ४३ )। भैमाणि वि शिमानितृ निज
 को परिडतः मानने वालाः (स्थान, ११, ३४) । ील्लय
 पुंत [ °ालय ] बुद्धं-मन्दिर; ( कुप्रं ४४२ .) । 👉 🥍 🖯
बुद्ध वि [ बौद्ध ] १ वुद्ध-भक्त; २ वुद्ध-संबन्धी; (ती ७;
'सम्मत ११६)।
बुद्ध देखो बुज्मा।
बुद्ध देखो बुंध; (सुन २०)।
बुद्धंत पुंन [ बुध्नानत ] अधो-भाग, नीचे का हिस्सा; "ता राहृ
 णं देवे चंदं वां सुरं वा गेवहमाणे बुद्धतेणं गिविहता बुद्धतेणं
 मुयइ" ( सुज २० )।
बुद्धि स्त्री [ बुद्धि ] १ मति, मेधा, मनीषा, प्रज्ञा; ( ठा ४, ४; 👆
 जी ६; कुमा; कप्प; प्रास् ४७ )। २ देत्र-प्रतिमा-विशेष;
 ( णाया १, १ टी-पत ४३ )। ३. महापुण्डरीक हर की
 अधिष्ठाती देवी; (ठा २,३—पत ७२; इक )। (४ छन्द-
 विशेष; (पिंग)। ५ तीर्थंकरी; ६ साध्यी; (राज)।
 ७ ब्रहिंसा, दया; (पगह २,१)। ⊏ पुं. इस नाम का
 एक मन्त्री; ( उप ८४४ )। 'कुड न [ 'कुट ] पर्वत-विशेष
```

का शिखर; (राज)। 'वोहिय वि [ 'वोधित] १ तीर्थकरी-सी-तीर्थकर-से प्रतिबोधित; र सामान्य साब्बी से ्रवोधित; (राज)। °मंत वि [°मत् ] बुद्धि वाला; ( उप ३३६; सुपा ३७२; महा)। 'ल पुं [ 'ल ] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध श्रेष्ठी; (महा )। २ देखो °ल्लः; (राज )। °ल्ल ्वि [°छ ] बुद्धु, मूर्ख, दूसरे की बुद्धि पर जीने वाला; "तस्स वुद्धिल्लस्स दुरप्यणो" ( ग्रोघमा पंडियमाण(१ णि)स्स २६ टी; २७ ) । °वंत देखा भात; ( भवि ) । °सागर, 'सायर पुं िंसामर ] विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीर बन्धकार; (सुर १६, २४४; सार्घ ६६; सम्मत ७६)। °सिद्ध पुं [ °सिद्ध ] बुद्धि में सिद्धहस्त, संपूर्ण वुद्धि वाला; ( आवम )। संदरी स्त्री [ 'सुन्दरी ] एक मन्ति-कन्या; ( उप ७२८ टी )। बुध देखो बुह; (पएह १, ४; सुज २०)। बुरबुअ अक [ बुबुय् ] वु वु आवाज करना, छाग का वोलना। बुन्बुयहः ( कुप्र २४ )। वक्च-बुन्बुयंतः ( कुप्र २४ )। बुव्युअ पुं [ बुद्युद ] बुलबुला, पानी का बुलका; (दे ६, ६४; <sup>त</sup> श्रोप; पिंड १६; खाया १, १; वै ४४; प्रांस् ६६; दं १३ )। वुभुक्खा स्त्री [ वुभुक्षा ] भूल, लाने की इच्छा; ( ग्रमि 200)1 बुय वि [ ब्रुव ] बोलने वाला; ( सुत्र १, ७, १० )। बुयाण देखा बुव। बुल वि [ दे ] बोड, भदन्त, धर्मिष्ठ; ( पिंग १६८ )। 🗸 बुलंबुला स्त्री [ दे ] बुलबुला, बुद्बुद; ( दे ६, ६४ ) 🗸 बुलबुल पुं [दे] अपर देखो; (षड्)। बुरुक्त देखो बोरुक्त । बुल्लाइ; (कुप्र २६; श्रा १४ ), बुल्लंति; ( प्रास् ४ ) । प्रयो—बुल्लावेइ, बुलावेमि, बुल्लावए; ( कुप्र १२७; सिरि ४४० )। धुव सक [ ब्रू ] बोलना । बुनइ; ( षड्; कुमा )। वक्र--बुवंत, बुयाण, बुवाण; (उत २३, २१; स्त्र १, ७, १०; ्रउत्त २३,३१)। देखो वू। वुस न [ वुस ] १ भसा, यन त्रादि का कडंगर, नाज का छिलका; (ठा ५—पह ४९७)। २ तुच्छ धान्य, फल-रहित धान्य; ( गउड ) । बुस्ति स्त्री [वृषि, स्ति ] मुनि का आसन। "म, मंत वि िमत् ] संयमी, व्रती, मुनिः ( सूत्र २, ६, १४; त्राचा )। वृसिआ स्त्री [ वुसिका ] यव आदि का कडंगर, भूसा; ( दे २, १०३ )।

बुह पुं [ बुध ] १ ग्रह-विशेष, एक क्योतिष्क देव; ( सुर ३. **४३; धर्मनि २४)। २ वि. प**ण्डित, विद्वान् ; (ठा ४, ४; सुर ३, ४३; घर्मवि २४; कुमा; पात्र )। वुह्प्पर ) देखो वहस्सदः (हे २, ४३; १३७; पड्; वुहस्सइ युह्दक्ख सक [ युभुक्ष् ] खाने की इच्छा करना । युहुक्खइ; (हे ४, ४; षड़ )। बुहक्ला देखो बुभुक्ला; ( राज ) । बुह्विखअ वि [ बुभुक्षित ] भूवा; ( कुमा )। वू सक [ ब्रू ] बोलना, कहना । बूम, बूया, बूहि; ( उत २५, २६; सूत्र १, १, ३, ६; १, १, १, २ ) । विंति, वेंति, वेमि, बुद्राः, (कम्म ३, १२: महाः, कप्य )। भूका—प्रव्यवी ( उत्त २३, २१; २२; २४; ३१; ठा ३, २ ) । वक्त विंत, वेंत; ( उप ७३८ टी; सुपा ३६०; विसे ११६ )। संक -- वृह्ता; ( ठा ३, २ ) देखो वव, वुव । वूर पुं वूर ] वनस्पति-विशेषः ( गाया १, १--पत ६; उत्त ३४, १६: कप्प; भ्रीप )। °णालियां, °नालिआ स्त्री िनालिका ] वूर से भरी हुई नली; ( राजः भग )। वृत्र वि [ दे ] मुक्त, वाचा-शक्ति से रहित; (पिंग १६५ टी)। 🗸 वृह सक [ वृंहू ] पुष्ट करना । वृहए; ( सूत्र २, ४, ३२ )। वे देखो वि; (वजा १०; हे ३, ११६; १२०; पिंग)। आसी (ग्रप) स्त्री [ °अशीति ] वयासी, ८२; (पिंग) । °इंदियं वि [ °इन्द्रिय ] त्वचा और जीभ ये दो ही इन्द्रिय वाला प्राची; (ठा ९; भग; स ८३; जी १४ )। °हिय [द्वयाहिक] दो दिन का; (जीवस ११६)। वेंट देखो विंट; ( महा )। बेंत देखो बू।. वेंदि देखा वे-इंदिय; (पंच ४, ४६०)। वेह्नदेखो विह; ( ब्राघमा १७४ )। पुं [ दे ] नौका, जहाजः ( दे ६, ६४; सुर १३, वेड वेडय ( ४०)। ् स्त्री [दे ] नौका, जहाज; ( उप ४२८ टो; सिरि वैडिया 🛴 ३६२; ४०७; आ १२; धम्म १२ टी), -"पाणी-वेडी ) हि जलं द्रार अरित्तदंहेहि वेडिव्य' (धर्मवि 9३२ **)** 1 बेड्डा स्त्री [ दें ] सम्भू, दाढ़ी-मूँ छ के वाल; ( दे ६, ६५ )।

बेदोणिय वि [ द्वेदोणिक ] दो द्रोण का, द्रोण-द्वय-पारमितः "कप्पइ मे वेद। णियाए कंस शहेए हिरगणभरियाए संववहरि-त्तए" ( उवा )। वेमासिय वि[द्ववैमासिक] दो मास का, दो महिने का संबन्ध रखने वालाः ( पडम २२, २८ )। बेलि स्री दि । स्थुणा, ख्ँटा; (दे ६, ६४; पात्र )। बेल्ल देखा बिल्ल; ( प्राकृ ४ ) । बेल्लग पुं दि ] बेल, बलीवर्द; ( आवम )। बेस अक [ विश्, स्था ] बैठना; "अंतंतं भोक्खामि ति वेसए भुजए य तह, चेव?' ( झोघ १७१ )। बेसिविखज्ज न [दे] द्वेष्यत्व, रिपुता, दुरमनाई; (दे ७, ्ण्ह दी.) । बेसण न [दे] वचनीय, लोकापवाद, लोक-निन्दा; (दे ६, ७१ टी )। वेहिम वि [दे द्वैधिक ] दो दुकड़े करने योग्य, दुखरडनीय; ( दस ७, ३२ )।. चोंगिल्ल वि [ दे ] १ भृषित, अर्लंकृत; २ पुं. आटोप, आड-म्बर; (दे ६, ६६)। बोंटण न [दे] चूचुक, स्तन का अग्र भाग; (दे ६, ६६)। ंबोंड न [दे] १ चूचुक, स्तन-ग्रन्त; (दे ६, ६६)। फल-विशेष, कपास का फल; ( श्रौप; तंदु २० )। न [ °ज ] सूती वस्त, सूती कपड़ा; (सूत्र २, २, ७३; ग्रौप )। वोंद न [दे] मुख, मुँह, (दे ६, ६६)। ्रवोंदि स्रो [दें] १ रूप; २ मुख, मुँह; (दे ६, ६६ )। ३ शरीर, देह; (दे ६, ६६; पंग्रह १, १; कृप्य; ग्रीप; उत्त ३४, २०; स ७१२; विसं ३१६१; पत्र ४४; पंचा १०, ४)। बोंदिया स्त्री [ दे ] शासा; ( स्त्र २, २, ४६ )। बोकड । पुं [दे] छाग, वकरा; गुजराती में 'वोकडा'; बोकड (ती २; दं ६, ६६)। स्त्री— डी; (द६, ६६ टी)। वोक्स पुं [ वोक्स ] १ अनार्य देश-विशेष; ( पत्र २७४ )। २ वर्णसंकर जाति-विशेष, निषाद से अंवष्टो की कुन्ति में उत्प-न्न; ( सुख ३,४ )। ंबोकसा ळिय पुं [ दे ] तन्तुत्राय, ''कोट्टागकुलाणि वा गाम-रक्खकुलाणि वा वाकसालियकुलाणि वा" (त्राचा २, १, २.३)। बोक्कार देखो वुकार; (सुर १०, २२१)।

बोक्किय न [ बूत्कृत ] गर्जन, गर्जना; ( पडम ४६, ४४ )।

बोगिल्ल वि दि ] चितकवरा; "फपल सवलं सारं किम्मीरं चित्रलं च दोगिल्लं " (पात्र )। बोद्द सक [ दे ] उच्छिष्ट करना, भूज करना । गुँजराती सें 'बोटबं'। "स्यगीए स्यगिचरा चरंति बाटंति अन्नमाईयं' (स्पा४६१)। बोड वि दि ] १ धार्मिक. धर्मिष्ट; २ तहरा, युवा; (दे ६, ६६ )। ३ मुगिडत-मस्तकः "एमेव अडइ वाडो" गुजराती में 'बोडों': (पिंड २९७)। बोडघेर न [ दे ] गुल्म-विश्लेष: ( पात्र )। बोडिय पुं [ बोटिक] १ दिगम्बर जैन संप्रदाय; २ वि. दिग-म्बर जैन संप्रदाय का अनुयायी; "वाडियसिवमूईमो बोडिय-लिंगस्स होइ उप्पत्ती" (विसे १०४१; २४४२ )। बोडिय वि [दे] मुण्डित मस्तक (१); "वोडियमसिए ध्वं मर्गं" ( ब्रोघमा ८३ टी )। वोड्डर न [ दे ] समश्रु, दाढी-मूँछ; ( दे ६, ६४ ) रि बोड्डिआ स्त्री दि ] कपर्दिका, कौड़ी: "केसरि न लहाई बोड्डि-त्रवि गय लक्बेहिं घेष्पंति'' (हे ४, ३३५ )। बोदर वि [ दे ] प्रथु, विशाल; ( दे ६, ६६ )। 🗸 बोदि देखां बोंदि; ( औप )। बोह्ह [दे ] देखा बोद्रहः (पात्र )। बोद्ध वि [ दौद्ध ] वुद्ध-भक्त; (संबोध ३४ )। बोद्धंब्व देखा बुज्म । बोद्रह वि दि तरुण, जवान; (दे ७, ८०)। बोधण न [ बोधन ] बांध, शिक्ता, उपदेश; ( सम ११६)। बोधव्य देखो बुज्भः। बोधि देखा बोहि; (ठा २, १—पत ४६)। °सत्त पुं [ °सत्त्व ] सम्यग् दर्शन का प्राप्त प्राणी, श्रहन् देव का नक्त जीव; (माह ३)। बोधिअ वि [बोधित ] ज्ञापित, श्रवगमित; (धर्मसं ५०६)। बीर न [बदर] फल-विरोष, वेर; ( गा २००; हे १७०; षड्, कुमा )। बोरी स्त्री [ बदरी ] बेर का गाछ; ( प्राक्त ४; हे १, १७०; कुमा; हेका २५६ )। बोल सक [ ब्रोडय् ] हुवाना । 'तंबोलो तं बोलइ जिया-वसिहिंदिएण जेण खद्धा" ( सार्घ ११४ ), "बुडू तं बोलए अन्नं" (सूक्त ६६), वालेइ, वालए; ( संवाध १३ ), "केसिं च वंधितु गले सिलात्रा उदगंसि वालंति महालयंसि" ( सुत्र

१, ४, १, १० ), बोलेमि; (सिरि १३८ ), "गुरुनामेण लोए वोलेंड वहु" ( उवर १४२ )। बोल अक [ व्यति + क्रम् ] १ पसार होना, गुजरना । २ र्मसक उल्लंघन करना । "दूई मा एइ, चंदोवि उग्गञ्रो, जामि-ग्णीनि नोलेइ" (गा प्रश्रे ), "पुणो तं नंधेण न नोलइ 'कयाइ'' ( श्रावक ३३ ), बोलए; ( चंड )। वोल≕गम् । बोल पुं [दे] १ कलकल, कोलाहल; (दे ६, ६०; भग; भवि; कप्पू; उप ५०६ ), "हासवोत्तवहुला" ( श्रीप )। २ समृहः "कमडामुरेण रइयम्मि भीसणे पलयतुल्लजलवोत्ते" (भाव १; कुलक ३४)। बोलग पुंन [दे. ब्रोड] १ मज्जन, ह्वना; २ कषंण, र्खीचाव: "उच्चूलं बोलगं पज्जेति" (विपा १, ६---पल €=)1 बोलिअ वि [ ब्रोडित ] हुवाया हुत्रा; ( वज्जा ६८ ) । वोिलंदी स्त्री [दे] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि का एक भेद; "महिसरीलिवी दामिलिवी बोलिंदिलीवी" (सम ३४)। ्रबोरुल सक [ **कथय्** ] बोलना, कहना। बोल्ल**इ**; ( ह ४, २; प्राकृ ११६; सुर ८, १६७; भवि ) । कर्म—वोल्लियइ ( ग्रप ); ( कुमा ) । कु—चोहलेवय ( ग्रप ); (कुमा) । प्रयो-चोल्लावइ; (कुमा )। वोहलणअ वि [ कथिति ] वोलने का स्वभाव वाला; ( हे ४,:४४३ )। चोल्ला स्त्री [ कथा ] वार्ता, वातः, "नीयवोल्लाए" ( उप १०११)। चोल्लाविय वि [ कथित ] युलवाया हुआ; ( स ४६१; घोल्लिअ बि [ कथित ] १ उक्त; २ न: उक्ति; ( भवि; हे ४, ३५३ )।

बोहिज्जंत; (सुर २, १४४; ८, १६४ )। हेक्र--बोहेउं; ( ग्रज्म १७६ )। बोह पुं [ बोध ] १ ज्ञान, समफः; ( जी १ )। २ जागरणः; (कुमा)। बोहग देखो बोहय; (;दं १ ) । बोहण देखो बोधण; ( उप २०६; सुर १, ३७; उबर १ )। बोहय वि [ बोधक ] वोध देने वाला, ज्ञान-दाताः ( सम १; णाया १, १; भग; कप्प )। बोहहर पुं [ दे ] मागध, स्तुति-पाठक; ( दे ६, ६७ ) । वोहारी स्त्री [ दे ] बुहारी, संमार्जनी, भाड़ू; (दे ६, ६७)। ८ वोहि स्त्री [ वोधि ] १ शुद्ध धर्म का लाभ, सद्धर्म की प्राप्ति; "दुल्लहा वोद्दी" ( उत्त ३६, २४८ ), "वोही जिलेहि भिषाया भवंतर सुद्धधम्मसंपत्ती" (चेद्रय ३३२; संबोध १४; सम ११६; उप ४८१ टो ) । २ अहिंसा, अनुकस्पा, दया; (पण्हर,१)। देखो चोधि। बोहिअ वि [ बोधित ] १ ज्ञापित, समफाया हुन्रा; ( भग )। २ विकासित, विवोधित; "रविकिरणतरुणवोहियसहस्सपत्त—" (कप्प)। वोहिअ पुं [ वोधिक ] मनुज्य चुराने वाला चोरः ( निचू १६ चेइश्र ४४६)। . ; , . वोहिंत देखो बोह=बोधय् । . . वोहिंग देखो वोहिअ=बोधिक; (राज)। घोहित्य पुन [ दे ] प्रवहरा, जहाज, यानपाल, नौका; ( दे ६, 🔻 ६६; स २०६; चेइय २६४; क्वप्र २२२; सिरि ३८३; सम्मत १५७; सुपा ६४; भवि )। वोहित्थिय वि [दे] प्रवहगा-स्थित; (वज्जा १५८)। **°क्मंस** देखो **भंस**; ( सुपा ५०६ )। °ठभमर देखो भमर; ( नाट—मुदा ३६ ) । 🗼 🚎 °भास देखो अन्भास, "किंतु अइद्ह्वा सा दिहिन्भासेनि कुण्ड

°िक्स वि [ भित् ] भेदन करने वाला, नाश-कर्ता; "सगडिभ"

ब्रो ( अप ) देखो वू । बोहि; ( प्राकृ १२१ )।

इत्र सिरि**पाइअसद्दमहण्णवम्म व**त्राराइसहसंकलणो एगृणतीस**इ**मो तरंगो समत्तो।

न ह कोइ" ( सुपा ४६७ )।

( आचा १, ३, ४, १ )।

बोव्व न [दे] स्तेत, खेत; (दे ६, ६६ )। 🗸

बोह सक [बोधय्] ९ समम्हाना, ज्ञान कराना। २ जगाना।

वोहेइ; ( उव )। कर्म—बोहिज्जइ; ( उव )। वकृ—

बोहिंत, बोहेंत; (सुर १६, २४६; महा )। कतक

भ

भ पुं भि । १ ब्रोष्ट-स्थानीय व्यव्जन वर्ण-विरोषः ( प्रापः प्रामा )। २ पिंगल-प्रसिद्ध ग्रादि-गुरु ग्रीर दो हस्व ग्रन्तरों की संज्ञा, भंगण; (पिंग)। ३ न. नद्मल; (सुर १६, ४३)। °आर पुं [ °कार ] १ 'भ' ब्रज्ञर। (पिंग)। "गण पुं [ "गण] भगण; (पिंग)। भइ देखो भव=भू। भइ स्त्री [ भृति ] वेतन, तनखाह; (णाया १, ५—पत १४०; विपा १, ४; उवा )। देखो भूइ। भइअ वि [ भक्त ] १ विभक्तः ( श्रावक १८४; सम ७६ )। २ खरिंडत; "श्रंगुलसंखासंखप्पएसभइयं पुढो पयरं" ( पंच २, १२; थ्रौप )। ३ विकल्पित; (वव ६ )। रे देखो भय=भज्। भइष्ठव । भइक्षि ् स्त्री [ भगिनी ] वहिन, स्वसा; ( सुपा १४; भइणिखा हे स्वप्न १४; १७; विपा १, ४; प्रास् ७८; कुल भइणी ) २३४; कुमा )। °वइ पुं [ °पति ] वहनोई; (सुपा १४; ४३२) । °सुअ पुं [ °सुत ] भागिनेय, भानजा; ( सुपा १७ )। देखो वहिणी । मइरव वि भिरव ] १ भयंकर, भीषण, भय-जनकः ( पाद्य: सुंपा १८२ )। २ पुं. नाट्यादि-प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस; ३ महादेव, शिव; ४ महादेव का एक अवतार; ४ राग-विशेंष, भैरव राग; ६ नद-विशेष; (हे १, १४१; प्राप्त )। देखो भेरव । भइरवी स्त्री [ भैरवी ] शिव-पत्नी, पार्वती; ( गडड )। भइरहि पुं [ भगीरथि ] सगर चकवर्ती का एक पुल, भगीरथ; ( पडम ४, १७४ )। भइल वि [दे ] भया, जात; (रंभा ११)। भक्रहा (शौ) देखो भमुहा; (पि २४१)। भउहा ( अप ) देखो भमुहा; ( पिंग ) ! भएयव्व देखो भय=भज्। भंकार पुं [ भङ्कार ] भनकार, अन्यक्त आवाज विशेष; ( उप प्र ⊏६ ) । भंकारि वि [ भङ्कारिन्] भनकार करने वाला; (सण )। भंग वुं [ भङ्ग ] १ भाँगना, खगड, खगडन; ( ग्रोघ ०८८; प्रास् १७०; जी १२; कुमा )। २ प्रकार, भेद, विकल्प;

(भग; कम्म ३, ४)। ३ विनाश; (कुमा; प्रास् २१)।

४ रचना-विशेषः; "तरंगरंगतभंग--" (कप्प )। ५ पराजयः; ६ पलायन; (पिंग)। <sup>°</sup>रय न [ °रत ] मैथुन-विकेष; (वज्ञा १०८)। भंग पुं [भुङ्ग ] त्रार्य देश-विशेष, जिसकी राजधानी प्राचीक् काल में पावापुरी थी; ( इक )। भंग ( ग्रप ) देखो भग्ग=भन्न; ( पिंग ) । 🕕 🕝 भंगरय पुं [ भृङ्गरज, भृङ्गारक ] १ पौधा विशेष, शृङ्गराज, भँगरा; २ न भँगरा का फूल; (वज्जा १०८; सुपा ३२४)। भंगा स्त्री [ भङ्गा ] १ वनस्पति-विशेष, ग्रतसी, पाट, कुष्टा; "कप्पइ लिग्गंथारण वा लिग्गंथील वा पंच वत्थाइं धारित्तए वा परिहरेत्तए वा, तं जहा--जंगिए भंगिए सायाए पोत्तिए तिरीड-पदृए गामं पंचमए" ( ठा ४, ३—पत ३३८ )। र नाय-"—पडहहुबुंकुडुं हुक्काभेरीभंगापहुदिभृरिवज्ञभंड-तुमुल--'' (विक ८७)। भंगि स्त्री [ भङ्गि ] १ प्रकार, भेद; ( हे ४, ३३६; ४११ )। २ व्याज, छल, वहाता; "सहिमंगिमणित्रसव्मावित्रावराहाए" (गा ६१३)। ३ विच्छिति, विच्छेद; (राज)। ४ पुंस्ती. देश-विशेष; "पावा भंगी य" ( पव २७५; विचार SE ) 1 भंगिअ न [भङ्गिक, भाङ्गिक] १ भङ्गा-मय, एक तरह का वस्त्र, पाट का वना हुआ कपड़ा; (ठा ३, ३; ४, ३—पत १३८; कस )। र शास्त्र-विशेष; ''जागितगस्सवि भंगिय-सुत्ते किरिया जन्नो भिष्या" ( चेइय २४५ )। भंगिल्ल वि [ भङ्गवत् ] प्रकार वाला, भेद-पतितः, ''पढमभं-गिल्ला" (संबोध ३२)। भंगी स्त्री [भङ्गी ] देखो भंगि; (हे ४, ३३६; गा ६१३; विचार ४६ )। भंगी स्त्री [ भृङ्गी ] वनस्पति-विशेष; — १ भाँग, विजया; र अतिविषा, अतिस का गाछ; (पगण १---पत ३६; पगण १७--पत ५३१)। भंगुर वि [ भङ्गर ] १ स्वयं भाँगने वाला, विनश्वर, विनाश-शील; "तिहदं डाडंबरभंगुराइं ही विसम्रसोक्खाइं" ( उप ह् टी; पगह १, ४; सुर १०, १८; स ११४; धर्मसं ११७१; विवे ११४)। २ कुटिल, वक; "कुडिलं वंकं भंगुरं" (पाश्री)। भंछा देखों भत्था; ( राज )। भंज सक [ भञ्जू ] १ भाँगना, तोड़ना। २ पलायन कराना,

भगाना । ३ पराजय करना । ४ विनाश करना । भंजइ,

मंजए; (हे ४, १०६; पड्; पि १०६)। मिन-मंजि-स्सइ; (पि १३२)। कर्म-मजद; (मग; महा)। वक्त-मंजंत; (गा १६७; सुपा १६०)। कवक्र-भज्जंत, श्मजमाण; (से ६, ४४; सुर १०, २१७; स ६३)। संक्र-भंजिअ, मंजिउ, मंजिऊण, भंजिऊणं, भंजिऊणं; (नाट; पि १७६; महा; पि १८१; महा ), भज्जिउ (अप); (हे ४, ३६१)। हेक्र-भंजित्तप; (णाया १,८), भंजणहं (अप); (हे ४, ४४१ टि)।

भंजञ वि [भञ्जक] भाँगने वाला, भङ्ग करने वाला; भंजग र्रे (गा ११२; पगह १,४)। २ पुं. वृत्त, पेड़; "भंजगा इव संनिवेसं नो चयंति" ( श्राचा )।

भंजण न [ भञ्जन ] १ भक्ष, खगडन; ( पन ३८; धुर १०, ६१)। २ विनासा; ( सुपा ३७६; पग्रह १, १)। ३ वि. मंजन करने वाला, तोड़ने वाला; विनासक; "भवभंजण" (सिरि ४४६), "रिडसंगभंजणेण" (कुमा), स्ती— "णी; (गा ७४४)।

भंजाणा स्त्री [भञ्जना] रूपर देखो; "निषयोनयारम-(१र मा-)णस्त मंजणा पूयणा गुरुजणस्स" (निसे ३४६६; निचू १)।

भंजाविश्व वि [ भक्षित ] १ भँगाया हुआ, तुड़वाया हुआ; भीजश्र वि (स ४४०)। २ भगाया हुआ; (पिंग)। ३ आकान्त; (तंदु ३८)।

भंजिस देखो भग्ग=भमः ( कुमा ६, ७०; पिंगः भिव )। भंड सक [ भाण्डय् ] भँडारा करना, संमह करना, इकहा करना। भंडेदः (सुख २, ४४)।

भंड सक [ भण्ड्] माँडना, भर्त्सना करना, गाली देना । भंड्र; (सण् )। वक्-भंडंत; (गा ३७९)। संक्र-भंडिउं; (वव १)।

भंड पुं [भण्ड ] १ विट, भडुआ; (पन ३८)। २ माँड, वहुरूपिया, मुख आदि के विकार से हँसाने का काम करने वाला, निर्लज्ज: (आव ६)।

भंड न [दे] १ वृन्ताक, वैंगण, भंटा; (दे ६, १००)। २ पुं. मागध, स्तुति-पाटक; ३ सखा, मिल; ४ दौहिल, पुली का पुत्त; (दे ६, १०६)। १ पुंन. मण्डन, ग्राभूषण, गहना; (दे ६, १०६; भग; ग्रीप)। ६ वि. क्लिन-मूर्धा, सिर-कटा; (दे ६, १०६)। ७ न. त्तुरं, छुरा; प्र छुरे से मुण्डन; (राज)।

भंड ) पुन [ भाण्ड ] १ वर्तन, वासन, पातः, 'दुगगइदुह-भंडग में बहु अक्खंडे" (संवेग १४: दे ३, २१; श्रा २७; सुपा १६६ )। २ कयायक, पगय, वेचने की वस्तु: ( गोया १, १ - पल ६०; श्रीप; पग्ह १, १; उवा; कुमा )। ३ एह, स्थान; (जीव ३)। ४ वस्त्र-पाल आदि वर का उपकरणः ( ठा ३, १; कप्पः ओघ ६६६; साया १, ५ )। भंडण न [ दे भण्डन ] १ कलह, वाक्-कलह, गाली-प्रदान; (दे ६, १०१; उव; महा; णाया १, १६—पत २१३; श्रोघ २१४; गा ६६६; उप ३३६; तंदु ४० ) । २ कोध, गुस्सा; (सम ७९)। भंडणा स्त्री भिण्डना ] भाँडना, गाली-प्रदान; (उप ३३६)। भंडय देखो भंड=भगड; (हे ४, ४२२ )। भंडय देखा भंडग; "पायसघयदिह्याणं भरिङ्णं भंडए गरुए" (महा ५०, २४; उत्त २६, ८)। भंडा स्त्री [ दे ] संवोधन-सुचक रान्द; ( संन्ति ४७ )। भंडाआर ) पुं [ भाण्डागार ] भंडार, कोठा, वलार; ( मुद्रा भंडागार∫ १४१; स १७२; सुपा २२१; २६ ) ।

भंडागारि ) वृंह्मी [भाण्डागारिन्, क ] भंडारी, भंडागारिक्ष र्व अंडार का अध्यक्त; (खाया १, ८; कुप्र १०८)। स्त्री— °रिणी; (खाया १, ८)।

भंडार देखो भंडागार; ( महाः )।

भंडार पुं [ भाण्डकार] वर्तन वनाने वाला शिल्पी; (राज)। भंडारि . } देखो भंडाग़ारि; ( स २०७; सुर ४, ६० ) ॥ भंडारिअ

भंडिअ पुं [ भाण्डिक ] भंडारी, भंडार का अध्यक्तः ( सुख २, ४१ )।

भंडिआ स्त्री [ भाण्डिका ] स्थाली, थलिया; (ठा ५— पत ४१७ )।

भंडिआ ) स्त्री [ दे ] १ गंती, गाड़ी; (बृह ३; दे ६, १०६; ४ भंडी अवम; निवृ ३; वव ६ )। २ शिरीष दृत्त; ३ अटबी, जंगल; ४ असती, कुलटा; (दे ६, १०६ )।

भंडीर पुं [भण्डीर ] वृत्त-विशेष, शिरीष वृत्तः (कुमा )। विडंसय, विडंसय न [ावतंसक ] मधुरा नगरी का एक उद्यानः "महुराए स्वरीए भंडि(१डीर)वर्डेसए उज्जासे" (राजः, साया र—पत्त २४३)। विणा न विन ] १ मधुरा का एक वनः (ती ७)। २ मधुरा का एक वैत्यः (ग्रावम )।

भंडु न [दे ] मुगडन; (दे ६, १००)।

```
भंड्ल्ळ देखो भंड=भागड; (भवि )।
भंत वि [ भ्रान्त ] १ बुमा हुआ; "भंतो जसो मेईणी (ए )"
 ( पउम ३०, ६८ )। २ भ्रान्ति-युक्त, भ्रम वाला, भुला
 हुआ; (दे १, २१)। ३ अपेत, अनवस्थित; (विसे
  ३४४८ ) । ४ पुं प्रथम नरक का तीसरा नरकेन्द्रक---नरका-
 वास-विशेष; (देवेन्द्र ३)।
भंत वि [ भगवत् ] भगतान्, ऐश्वर्य-शाली; ( ठा ३, १;
 भगः विसे ३४४८--३४५६ )।
भंत वि [भदन्त] १ कल्याण-कारक; २ सुख-कारक; ३ पूज्य;
  ( विसे ३४३६; कप्प; विपा १, १; कस; विसे ३४७४ )।
भंत वि [ भजत् ] सेवा करता; ( विसे ३४४६ )।
भंत वि भात्, भाजत् विमकता, प्रकाशताः (विसे
  ३४४७ )।
भंत वि [ भवान्त ] भव का-संसार का-ग्रन्त करने वाला,
 मुक्ति का कारण; (विसे ३४४६)।
भंत वि [ भयान्त ] भय-नाशकः ( विसे ३४४९ ) ।
भंति स्त्री [भ्रान्ति ] श्रम, मिथ्या ज्ञान; (धर्मसं ७२९;
 ७२३; सुपा ३१२; भवि )।
भंति ( अप ) स्त्री [ भक्ति ] भक्ति, प्रकार; ( पिंग )।
भंभल वि [ दे ] १ अप्रिय, अनिष्टः ( दे ६, ११० )।
 मूर्ख, ब्रज्ञान, पांगल, वेवकूफ; (दे ६, ११०; सुर ८, १९६)।
भंभसार पुं [ भम्भसार ] भगवान् महावीर के समकालीन
  श्रीर उनके परम भक्त एक मगधाधिपति, ये श्री विक श्रीर विकिन-
  सार के नाम से भी प्रसिद्ध थे; ( गाया १, १३; औप )।
 देखो भिंभसार, भिंभिसार।
भंभा स्त्री [ दे भग्भा ] १ वाद्य-विशेष, भेरी; ( दे ६
  १००; गाया १, १७; विसे ७८ टी; सुर ३, ६६; सम्मत
  १०६; राय; भग ७, ६) । २ भाँ भाँ की ब्रावाज; ( भग ७,
 ६---पल ३०४)।
भंभी स्नो [दे] १ असती, कुलटा; (दे ६, ६६)। २
 नीति-विशेष; (राज़)।
भंस अक [भूंशा] १ नीचे गिरना। २ नष्ट होना।
  ३'स्विति होना । भंसइ; (हे ४, १७७)।
भंस पुं [भूंश ] १ स्खलनाः २ विनाशः (सुपा ११३;सुर
 ४, २३० ), "संपाडइ संपयाभंसं" ( कुप्र ४१ )।
भंसण न [ भूंशन ] ऊपर देखो; "को गु उवाओ जिगाधम्म-
 भंसचे होज्ज एईए" ( सुपा ११३; सुरा४, ११)।....
```

मंसणा हो [ भूशना ] ऊपर देखो; ( पगह २,४; श्रावक 1 ( \$3 भक्ख सक [ भक्ष्य ] भन्नण करना, खाना । कर्म—भिक्खज्जद्दः (कुमा)। (महा)। भक्षंत; (सं १०२ )। हेक्र—भक्षिउं; (महा)। क्र—भक्त, भक्तिय, भक्तिणिज्ञ; (पटम ८४,४; सुपा ३७०; गाया १, १०; सुर १४, ३४; श्रा २७ )। भक्क पुं [ भक्ष ] भज्ञण, भोजन; "भो कीर खीरसक्करदक्खा-भक्खं करहि ताव" ( सुपा २६७ )। भवख देखो भक्ष=भन्नय । भक्ख पुंत [ भक्ष्य ] खंड-खाद्य, चीनी का वना हुआ खाद्य इच्य, मिठाई; ( सुञ्ज २० टी )। भक्खग वि [ भक्षक ] भन्नण करने वाला; ( कुप्र २६ ) । भक्खण न भिक्षण नि भोजनः (पर्ण २८)। २ वि. खाने वाला; "सन्वभक्खणो" ( श्रां रूप )। भवखणया स्त्री [ भक्षणा ] भन्नणं, भोजनः ( उवा )। भक्खर पुं [भारकर ] १ सूर्य, रवि; ( उत्त २३, ७८; लहुअ १० )। २ अप्रि, वहिः ३ अर्क-वृत्तः ( चंड )। कि भवखराभ न [ भास्कराभ ] १ गोल-विशेष जो गोतम गोल की शाखा है; २ पुंस्री उस गोल में उत्पन्न; ( ठा ७--पल ३६० )। भक्खावण न [ भक्षण ] खिलाना; ( उप १५० टी )। भिक्त वि [ भिक्षिन् ] खाने वालाः ( ग्रौप )। भिक्खिय वि भिक्षित वि सामा हुआ; (भिव )। भक्षेय देखो भक्ष=भन्नय । भग पुन [ भग ] १ ऐश्वर्य; २ हप; ३ श्री; ४ यश, कीर्ति; ४ धर्मः ६ प्रयत्नः "इस्सरियह्वसिरिजसधम्मपयता मया भगाभिक्खा" (विसे १०४८; चेश्य २८८)। ७ सूर्य, रवि; ⊏ माहात्म्य; ६ वैराग्य; १० मुक्ति, मोत्तः १९ वीर्यः १२ इच्छा; (कप्प—टी )। १३ ज्ञान; (प्रामा )। १४ पूर्वाफाल्युनी नत्ततः ( अणु ) । १५ पुं योनि, उत्पति-स्थानः ( पग्ह १, ४---पत ६८: सुन १०, ८ )। १६ देव-विशेष पूर्वाफाल्गुनी नचाल का अधिष्ठाता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष: (ठा २, ३; सुद्ज १०, १२)। १७ गुदा और अगड-कोश के बीच का स्थान; (बृह ३)। °द्त्त पुं [ °द्त्त ] नृप-विशेष; (हे ४, २६६ )। "व देखो "वंत: (भग; महा )। °वर्द्द स्त्री [ °वती ] १ ऐश्वर्यादि-संपन्ना, पूज्या; (पिंड)। २ भगवती-सूत, पाँचकाँ जैन ग्रांग-प्रन्थ (पंच

४, १२४) °वंत वि [ °वत् ] १ ऐऱ्वर्यादि-गुण-संपन्न; २ पुं. परमेश्वर, परमात्मा; (कृष्प; विसे १०४८; प्रामा )। भगद्र पुं [ भगन्द्र ] रोग-विशेषः; ( गाया १, १३; विषा 7,9)1 भगंदिर वि [ भगन्दिरन् ] भगन्दर रोग वाला; (श्रा १६; संवोध ४३ )। भगंदरिअ वि [ भगन्दरिक ] ऊपर देखो; ( विपा १, ७)। भगंदल देखो भगंदरः ( राज )। भगिणो देखो यहिणी; ( णाया १, ८; कप्प; कुप्र २३६; महा )। भगिरहि । पुं [भगीरिथ ] सगर चकवर्ती का एक पुतः; भगीरहि ( पडम ४, १७६; २१४ )। भग्ग वि [ भग्न ] १ खिण्डत, भाँगा हुआ; ( सुर २, १०२; दं ४६; उवा )। २ पराजित; ३ पलायित, भागा हुआ; " जइ भग्गा पारक्षडा" (हे ४, ३७६; ३६४; महा; वव २)। °इ पुं [ °जित् ] चतिय परिव्राजक-विशेषः (भ्रोप)। स्का वि [ दे ] लिप्त, पोता हुआ; ( दे ६, ६६ )। 🗡 भग्ग न [ भाग्य ] नसीव, दैव; (सुर १३, १०४ )। भग्गव पुं [भार्गव ] १ ब्रह-विशेष, शुक्त ब्रह; ( पउम १७, १०८)। २ ऋपि-विशेष; (समु १८१)। भग्गचेस न [ भाग वेश] गोल-विशेष; ( सुज्ज १०, १६ टी; **\$** (4) भग्गिअ ( अप ) देखो भग्ग=भन्न; ( पिंग ) । भच्च पुं [ दे ] भागिनेय, भानजा; ( पड् )। 🎷 भिच्छि व [ भिर्दिस्त ] तिरस्कृत; ( दे १, ५०; कुमा ३, **≒ξ )** Ι भज देखो भय=भज्। वक्र-भजंत, भजेंत, भजमाण; भजेमाणः ( पड् )। भज्ज सक [ भ्रस्ज् ] पकाना, भुनना । भज्जंति, भज्जेंति; ( सूत्रनि ८१; विषा १, ३ ) । वक्र-भज्जंत, भज्जेंत; (पिंड ५७४: विपा १,३)। भज्ज देखो भंज; ( ब्राचा २, १, १, २ )। भज्ज देखो भय=भज् । भज्जंत देखो भंज। भज्जण ि न [ भ्रज्जन ] १ भुनन, भुनना; ( पण्ह ९, १; भक्तणय ∫ अनु ४)। २ भुनने का पाल; (स्अनि ८९; विपा १,३ )।

भज्जमाण देखो भंज। भज्जा स्त्री [ भार्या ] पत्नी, स्त्री; (कुमा; प्रास् ११६ ) । भज्जिअ देखो भग्ग=भग्न; "तहिणमं वा छिवाडि अभिक्कंत-भिज्जयं पेहाए" ( ब्राचा २, १, १, २ )। भिजाअ वि [ भृष्ट, भिजित ] भुना हुत्रा, पकाया हुत्रा; ( गाः ११७; ब्राचा २, १, १, ३; विपा १, २; उवा )। भज्जिंशा स्त्री [भर्जिका ] भाजी, शाक-भेद, पताकार तर-कारी; (पव २५६)। भिज्जम वि भिज्जिम । भुनने योग्यः ( श्राचा २, ४, २, ११)। भिज्जर वि [ भङ्कतः ] भाँगने वालाः "कारफलभारभिज्जर-साहासयसंकुलो महासाही" ( धर्मवि ५५; सण )। भज्जेंत देखो भज्ज=भ्रस्ज् । भट्ट पुं भट्ट । १ मनुष्य-जाति विशेष, स्तुति-पाठक की एक जाति, भाट; "जयजयसद्करंतसुभद्र'" ( सिरि १५५; सुपा २७१; उप प्ट १२०)। २ वेदाभिन्न परिडत, ब्राह्मण, विप्र; (उप १०३१ टी )। ३ स्वामित्व, मालिकी; (प्रति ७)। भद्वारग 🔪 पुं [ भद्वारक ] १ पूज्य, पूजनीय; ( झाव ३; भट्टारय महा)। २ नाटक की भाषा में राजा; (प्राक्त ६४)। भट्टि देखो भत्तु=भर्तः ( ठा ३, १; सम ८६; कप्पः स १४४; प्रति ३; स्वप्न ११)। भट्टिंग पुं दि विष्णु, श्रीकृष्णः (हे २, १७४; दे ६, 900)1 भष्टिणी स्त्री [ भर्त्री ] स्वामिनी, मालिकिन; ( स १३४ ) । भष्टिणी स्त्री [ भष्टिनी ] नाटक की भाषा में वह रानी जिसका अभिषेक न किया गया हो; ( प्रति ७ )। भट्ट (शौ) देखो भट्टारय: ( प्राक्त ६५ )। भट्ट वि भिष्ट । १ नीचे गिरा हुआ; २ च्युत, स्खलित; (महा; द्र ४३)। ३ नष्ट; (सुर ४,: २१६; याया 9, & ) 1 भट्ट पुंत [ भाष्ट्र ] भर्जन-पाल, भुनने का वर्तन; (दे ४, २०), "भद्रद्वियचणगो विव सयणीए कीस तडफडिस" (सुर ३, १४८)। भिंहि ) स्त्री [दे ] धूलि-रहित मार्ग; ( ग्रोध २३; २४ टी; भद्दी 🕽 सग ७, ६ टी—पत ३०७ ) । भड पुं [ भट ] १ योदा, लड़ाका; ( कुमा )। २ शूर, वीर; (से ३, ६; गाया १, १) । ३ म्लेच्छों की एक जाति; ः ४ वर्षसंकर जाति-विशेष, एक नीच मनुष्य-जातिः ५ राज्ञसः

```
(हे १, १६१)। "खइआ स्त्री जिलादिता ] दीचा-
  विशेष; (ठा ४, ४)।
भड़क पुंस्ती [ दें ] ब्राडम्बर, ठाठमाठ; ( सिंह ४४ टी ) ।
  स्री-- 'का'; ( उव ) ।
भडग पुं [ भटक ] १ अनार्य देश-विशेष; २ उस देश में
  रहने वाली एक म्लेच्छ-जाति; ( पगह १, १-पत १४;
  इक )। देखो भड़।
भड़ारय ( ग्रप ) देखो भट्टारय: ( भवि ) । ...
भडित्त न [ भटित्र ] शुल-पक्त्र मांसादि, कवाव: ( स २६२:
 क्रप्र ४३२)।
भिडिल वि दि । संवोधन-सूचक शब्दः ( संचि ४७ )।
भण सक भिण् ] कहना, बोलना, प्रतिपादन करना । भण्ड,
  भणेइ; (हे ४, २३६; कुमा)। कर्म-भण्णाइ, भणणाए,
 भूक्राज्जइ: (पि १४८, षड्: पिंग ) । भूका-भणीत्र: (कुमा)।
 भवि-भिणिहि, भणिहसं; (कुमा)। वक्-भणंत, भण-
 माण, भणेमाण; (कुमा; महा; सुर १०, ११४)। क्वकु-
 भण्णंत, भणिज्जंत, 'भणिज्जमाण, भणीअंत, भण्ण-
 माणः ( कुमाः पि ५४८ः गा १४६ )। संक्र-भणिय,
 भणिउं, भणिऊण; ( कुमा; पि ३४६ ) । हेक्र—भणिउ°,
 भणिडं; (पडम ६४, १३; पि ५७६ )। क्र-भणिअव्व,
 भणेयव्यः ( श्रजि ३८; सुपा ६०८ ) कवक्र-भन्नंत,
 भन्नमाणः ( सुर २, १६१; उप पृ २३; उप १०३१ टी )।
भणग वि भिण, °क ] प्रतिपादन करने वाला; ( गांदि )।
भणण न भिणन कथन, उक्तिः ( उप ११३ः सुपा २८३ः
 संबोध ३ )।
भणाविअ वि [ भाणित ] कहलाया हुत्राः; ( सुपा ३४८ )।
भणिअ वि भिणित विश्वतः (भग)।
भणिइ स्त्री [ भणिति ] उक्ति, वचन; ( सुर ६, १४४; सूपा
 २१४: धर्मवि ४८)।
भणिर वि [भणितृ] कहने वाला, वक्ता; (गा २६७;
 कुमा; सुर ११, २४४; श्रा १६ )। स्त्री—°री; (कुमा )।
भणेमाण देखो भण।
भण्ण सक [भण् ] कहना, वोलना। भगणः; (धातना १४७)।
भग्णमाण देखो भण=भण्।
भत्त पुंत [ भक्त ] १ ब्राहार, भोजन, २ ब्रन्न, नाज; (विपा
 १, १; ठा २, ४; महा )। ३ अोदन, भातः (प्रामा )।
 ४ लगातार सात दिनों का उपवास; (संबोध १८)। १
 वि. भिनत-युक्त, भिनतमान् ; "सा मुलसा बालप्पभितिं चेव
```

हरिणेगमेसीमत्तया यावि होत्था" ( अंत ७; उप प्र ६-६; महा; पिंग )। "कहा स्त्री [ "कथा ] ब्राहार-कथा, भोजन-संवन्धी वार्ताः ( ठा ४, ४ )। °च्छंद, °छंद युं [ °ाच्छन्द ] रोग-विशेष, भोजन की अरुचि; "कच्छ जरो खासो सासो भेष-च्छंदो त्रक्खित्वस्वं" ( महा; महा—टि )। <sup>°</sup>पच्चक्खाण न िंप्रत्याख्यान े आहार-साग-रूप अनशन, अनशन का एक भेद, मरण का एक प्रकार; ( ठा २, ४---पत ६४; श्रीप वही पूर्वोक्त अर्थ; (भत्त १६६; १०; पत्र १४७)। य्रन्थ-विशेषः ( भत्त १ )। °पाणय न ( °पानक ] त्राहार-पानी, खान-पान; (विपा १, १)। वेला स्त्री [ वेला ] भोजन-समयः (विपा १, १)। भत्त वि [ भूत ] उत्पन्न, संजात; ( हे ४, ६० )। भत्ति देखो भत्तु; (पंग)। भत्ति स्त्री [भक्ति] १ सेवा, विनय, त्रादर; (गाया १, ८— पल १२२; डव; ग्रोप; प्रासू २६ )। २ रचना; (विसे १६३१; श्रीप; सुपा ४२ )। ३ एकाय्र-वृत्ति-विशेष; ( श्राव २)। ४ कल्पना, उपचार; (धर्मसं ७४२)। ४ प्रकार, भेद; (ठा ६)। ६ विच्छित्ति-विशेष; (त्रोप)। ७ त्रनुरागः; (धर्म १)। ५ विभागः; ६ त्रवयवः; १० श्रद्धाः; (हे २, १५६)। "मंत, "वंत वि [ "मत् ] भक्ति वाला, भक्त; ( पडम ६२, २८; उव; सुपा १६०; हे २, १५६; भवि )। भत्तिज्ज पुं [ भ्रातृत्य ] भतीजा, भाई का पुतः; (सिरि ७१६; धर्मवि १२७ )। भत्ती नीचे देखो। भन्तु पुं [ भर्तृ | १ स्त्रामी, पति, भतार; (णाया १, १६— पत २०७ ), "खनवहू उनरतभतुया" ( खाया १, ६; पुनः; स्वप्न ४६ )। २ अधिपति, 'अध्यत्तः; ३ राजा, नरेशः; ४ वि. पोषक, पोषण करने वाला; ४ धारण करने वाला; ( हे ३, ४४; ४४ )। स्री-भत्ती; (पंग)। भत्तोस न [ भक्तोष ] १ भुना हुआ अन्नः ( पंचा ४; २६; ै प्रभा ११)। २ सुखादिका, खाद्य-विशेष; ( पन ३८)। भत्थ पुंस्ती दि । भाथा, तूणीर, तरकसः, "ग्रह ग्रारोवियचावो पिहे दढबन्धमत्थय्रो ग्रमग्रो" (धर्मवि १४६)। भत्था स्त्री [ भस्त्रा ] चमड़े की घोकनी, माथीं; ( उप ३२० टी; धर्मवि १३० )। भरिथअ वि [ भरिसंत ] तिरस्कृतः ( सम्मत् , १८६ )। 🗀

भत्थी स्त्री [ भस्त्री ] भार्थी, चमड़े की धौंकनी: "भित्य व्य ऋनिलपुत्रा वियसियमुदरं" ( कुप्र २६६ )। भद सक [ भद् ] १ सुख करना । २ कल्याण करना; (विसे Æ४३६ )। वक्र—भदंत; नीचे देखो। भदंत वि [ भद्न्त ] १ कल्याण-कारक; २ सुख-कारक; ३ पूज्य, पूजनीय; (विसे ३४३६; ३४७४)। भद्द न दि ] ग्रामलक, फल-विशेष; (दे ६, १००)। भद् ो न [भद्र] १ मंगल, कल्याण; 'भह्र' मिच्छाईसण-भह्अ / समृहमङ्ग्रस्स ग्रमयसारस्स जिणवयणस्स भगवश्रो" (सम्मत १६७; प्रास् १६)। २ सुवर्ण, सोना; ३ मुस्तक, मोथा, नागरमोथा; (हे २, ८०)। ४ दो उपवास; (संबोध ४८)। १ देव-विमान विशेप; (सम ३२)। ६ शरासन, मूठ; ( णाया १, १ टी-पल ४३ )। ७ भद्रासन, ज्ञासन-विशेष; ( त्रावम )। 🗢 वि. साधु, सरल, भला, सज्जन; हं उत्तम, श्रेष्टः ( भगः, प्रास् १६ः सुर ३, ४ )। १० सुख-जनकः, कल्याण-कारक; ( णाया १, १ )। ११ पुं. हाथी की एक उत्तम जािती; ( ठा ४, २--पत २०८; महा )। १२ भारत-का तीसरा भावी चलदेव; (सम १५४)। १३ श्रेंग-विद्या का जानकार द्वितीय हद पुहप; ( विचार ४७३ )। १४ तिथि-विशेप--द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि; (सुज्ज १०, १४)। १४ छन्द-विरोप; (पिंग)। १६ स्वनाम-ल्यात एक जैन ब्राचार्य; ( महानि ६; कप्प ) । १७ व्यक्ति-वाचक नाम; (निर १, ३; आव १; धम्म )। १८ भारत-वर्ष का चौवीसवाँ भावी जिनदेव; ( पव ७ )। "गुत्त पुं िगुप्त | स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैनाचार्य; ( गांदि; सार्घ २३)। °गुत्तिय न [ 'गुप्तिक ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्य )। °जस पुं [ °यशस् ] १ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणधरः; (ठा ८---पल ४२६)। २ एक जैन मुनि; (कप्प)। °जिस्तय न [ °यशस्क ] एक जैन मुनि-कुल; ( कण्य )। °नंदि पुं [ °नन्दिन् ] स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार; (विपा २, २ )। °वाहु पुं [ °वाहु ] स्वनाम-प्रसिद्ध प्राचीन जैना-, चिंर्य और प्रन्थकार; (कप्प; गंदि)। "मुत्था स्त्री [ <sup>°</sup>मुस्ता ] वनस्पति-विशेष, भद्रमोथा; (पगण १)। °वया स्त्री [ °पदा ] नत्तल-विशेषः (सुर १०, २२४ )। 'साल न [ शाल ] मेरु पर्वत का एक वन; ( ठा २, ३; इक )। °सेण पुं [ °सेन ] १ घरणेन्द्र के पदाति-सैन्य का अधिपति देव; (ठा ४, ९; इक )। २ एक श्रेष्टी का नास; (ब्रॉब ४)। °ास न [ °ाश्व ] नगर-विशेष; (इक)।

ासण न [ ासन ] ग्रासन-विशेष, सिंहासन; ( णाया १, १; पग्ह १, ४; पात्र; औप )। भद्दव° ) पुं [भाद्रपद् ] मास-विशेष, भादों का महीना; भद्दवय ( वज्जा ८२; सुर ३, १३८ )। भद्दिरी स्त्री [ दे ] श्रीखरड, चन्दन; (दे ६, १०२ )। भद्दा स्त्री [ भद्रा ] १ रावण की एक पत्नी: (पंडम ७४, ६)। २ प्रथम वलदेव की माता; (सम १५२)। ३ तीसरे चक-वर्ती की जननी; (सम १५२)। ४ द्वितीय चकवर्ती की स्त्री: (सम १४२)। १ मेरु के पूर्व रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ८)। ६ एक प्रतिमा, व्रत-विशेष; (ठा २, ३-पत ६४)। ७ राजा श्रेणिक की एक पत्ने ( अंत २४ )। 🗢 तिथि-विशेष—द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि; ( संबोध १४ )। ६ छन्द-विशेष; (पिंग)। १० कामदेव श्रावक की भार्या का नाम: १९ चुलनीपिता-नामक उपासक की माता का नाम; ( उवा ) । १२ एक सार्थवाह-स्त्री का नाम; (विपा १, ४)। १३ गोशालक की माता का नाम; (भगं ११)। १४ अहिंसा, दया; (पगह २, १)। १४ एक वापी; (दीव)। १६ एक नगरी; (ब्रावृ १)। १७ अनेक खियों का नाम: ( गाया १, ५; १६; आवम )। भंदाकरि वि दि ] प्रलम्ब, अति लम्बा; (दे ६, १०२)। भहिं सा वी [ भद्रिका, भद्रा ] १ शोभना, सुन्दर ( स्त्री ), ( ब्रोधभा १७ ) । २ नगरी-विशेप; (कप्प )। भहिज्जिया स्त्री [ भद्रीया, भद्रीयिका ] एक जैन मुनि-शाखाः (कप्)। भहिलपुर न [ भहिलपुर ] भारतवर्ष का एक प्राचीन वगर ( अंत ४; कुप्र ५४; इक )। भदुदुत्तरविद्धंसग न [ भद्रोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम ३२)। भद्दुत्तर° ) स्त्री [ भद्रोत्तरा ] प्रतिमा विशेष, प्रतिज्ञा का एक भद्दोत्तर° } भेद, एक तरह का वत; ( झौप; झंत ३०; पव भद्दोत्तरा / २०९ )। भद्र देखो भद्द; (हे २, ८०; प्राक्ट १७)। भन्नंत े देखो भण≈नण्। भन्नमाण ∫ भप्प देखो भस्स=भस्मन् ; (हे २, ४१; कुमा )। भम सक [भ्रम् ] भ्रमण करना, धूमना । भमइ; (हे ४, १६१; प्राकृ ६६ )। वक्-भमंत, भममाण; (गा

२०२; ३८७; कपः; श्रीप ) । संक्रम् भिमा, भिमऊणः (षडु; गा ७४६)। क्र—भमिअव्व; (सुपा ४३८)। भम वुं [ भ्रम ] १ अमणः ( कुप्र ४..) । २ आन्ति, मोह, मिध्या-ज्ञान; (से ३, ४८; कुमा )। भमग न [ भ्रमक ] लगातार एकतीस दिनों का उपवास; (संबोध ४८)। भमड देखो भम=भूम्। "भन्निम भमडइ एगुन्चिय" (विवे १०८; हे ४, १६१ )। भमडिअ वि [ भ्रान्त ] १ घूमा हुआ, फिरा:हुआ; (त्स ४७३)। २ भ्रान्ति-युक्त; (कुमा)। देखो समिअ। भमण न [ भ्रमण ] घूमना, चकराना; ( दं ४६; कप्प ) । भममुह पुं [दे] त्रावर्तः (दे ६, १०१)। भसया स्त्री [ भू ] भौं, नेत के ऊपर की केश-पिंड्कत; ( हे २, १६७; कुमा )। भार पुं [ भ्रमर ] १ मधुकर, भौरा; ( हे १, २४४; कुमा; जी १८; प्रास् ११३ ) । , २ पुं छन्द-विशेष; ( पिंग ) । ३ विट, रंडीवाज; (कप्रू)। °रुअ पुं [ °रुच ] अनार्य देश-्विशेष; ( पव २७४ )। °ाविल स्त्री [ °ाविल ] १ छन्द-बिशेष; (पिंग)। २ भ्रमर-पंक्ति; (राय)। भमरटेंटा स्त्री [दे] १ भ्रमर की तरहाँचिन्न-गोलक वाली: २ भ्रमर की तरह अस्थिर आचरण वाली; ३ छुक्तं व्रण के दाग वाली; (कप्प)। भमरिया खी [ भ्रमरिका ] जन्तु-विशेष, वर्र; ( जी १५ )। देखों भमेलिया। भमरी स्त्री [ भ्रमरी ] स्त्री-अमर, भौरी; ( दे ) । नीचे देखो । भमिलिया ) स्त्री [भूमरीका, री ] १ पित के प्रकाप से भमली ∫ होने वाला रोग-विशेष, चक्कर; "भमली पितु-दयाआ भमंतमहिदंसणं" (चेश्य ४३४; पडि )। २ वाद्य-विशेष; (राय)। भमस पुं [ दे ] तृण-विशेष, ईख की तरह का एक प्रकार का घासः (दे ६, १०१)। भमाइअ वि [भ्रमित] धुमाया हुआ, किराया हुआ; (से ३, ६१)। भमाड सक [भ्रमय् ] धुमाना, फिराना। भमाडेइ; (हे ४, ३०), भमाडेसु; (सुपा ११४.)। वकु—समार्डेत; ( पडम १०६, ११ )। भमाड देखो भम=श्रम्। भमाडइ; (हे ४, १६१; भवि)। भसाड पुं [ भ्रम ] श्रमण, घूमना, चक्कर; ( ग्रोधभा २६

. टो; ५३ टी ) ।

भमाडण न [ भ्रमण ] घुमाना; ( उप पृ २७८ )। भमाडिअ देखो भमडिअ; (कुमाः)। भमाडिश वि [ भ्रमित ] घुमाया हुत्रा, फिराया हुत्रा; (पडम भमाव देखो अभमाड-अमय् । भमावइ, भमावेइ; (पि ४५३; हे ४, ३०′)। भमास दि दिखो भमसः (दे ६, १०१; पात्र )। भिम स्वी भिमा १ ज्ञावर्त, पानी का चकाकार. भ्रमण; ( अञ्चु ६३ )। २ चित्त-प्रम करने की शक्ति; ( विसे १६५३ )। ३ रोग-विशेष, क्क्कर; "भिमपरिभिमयसरीरो" (हम्मीर १८) । . . . . . . भिमा देखो भमडिअ; ( जी ४८; भवि.) । ३ त. भ्रमण; "भिमिश्रमिश्रमिश्रमिकंतदेहलीदेसं" (गा ५२५)। भिमा देखो भमाइअ; (पात्र)। भमिआ भिमर वि [ भ्रमित ] भ्रमण करने वाला; ( हे २, १४४; सुर १, १४; ३, १८ )। भमुह न [भू] नीचे देखो; "दीहाइं भमुहाइं" ( ब्राचा २, 93,90)1 भमुहा स्त्री [ भू ] भौ, ग्राँख के ऊपर की रोम-राजी; ( पडम ३७, ४०; श्रीप; श्राचा; पाश्र )। भस्म ) देखो भम=भ्रम्। भस्मइ; (प्राकृ ६६), भन्मड ∫ भन्मसु; (गा ४११; ४४७)। भन्मडइ; (हे ४, १६१)। भम्मडेइ: (कुमा)। भक्मर ( अप ) देंखो भमर; ( पिंग ) । भय देखो भद् । वक्त-देखो भयंत=भदंत। भय सक [ भज् ] १ सेवा करना | र विकल्पं से करना | ३ विभाग करना । ४ ग्रहण करना । भग्रह, मग्रहः ( सम्म १२४; कुमा ), भए, भएज्जा; ( वृह १ ), भयंति; (विसे १६९०)। "तम्हा भय जीव वेरागं" (अ ६१)। वकु-भयंत, भयमाणः (विसे ३४४६ सूप्र १, २, १७)। कवक्र—"सन्वत्भयमाणसुहेहिं" (कष्प )। संक्र—भइत्ता; (ठा ६)। क्र— भइअ, भइअव्दः भएयव्द, भज्ज, भयणिज्जः ( विसे ६१५; २०४६; उत्त ३६, २३, २४; २४; कम्म ४, १९; विसे ्६१४; उप ६०४; विसे ३२०२; ७४८; पव १८१; जीवस 🤫 .१४४; पंच ४, ८; विसे ६१६; जीवस १४७ ) I

भय न [ भय ] डर, लास, भीति; ( ब्राचा; गाया १, १; गा १०**२**; कुमा; प्रासू १६; १७३ )। अर वि [ कर ] भग-जनकः (से ४, ४४: ११, ७४)। °जणणी स्त्री **∯ जननी** ] १ स्नास उत्पन्न करने वाली; (बृह १ )। २ विद्या-विशेष; ( परम-७, १४१ )। °वाह पुं [ °वाह ] राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पडम ४, २६३)। भय देखो भगः ( उत्रः कुमाः सणः सुपा ४२०: गउड )। भय देखो भव; ( ग्रीप; पिंग )। भयंकर वि [ भयंकर ] १ भय-जनक, भीपण; (हे ४, ३३१; सण: भवि )। २ प्राणि-वय, हिंसा; (पण्ह १,१ )। भयंत देखो भय-भज्। भयंत देखो भंत=भगवत्; ( सूत्र १, १६, ६ )। भयंत देखो भदंत; ( श्रोघ ४८; उत्त २०; ११; श्रीप)। भयंत देखो भंत=भयान्तः (विसे ३४४६; ३४४३; ३४४४)। भयंत देखां भंत=भवान्तः ( विसे ३४५४: श्रीप )। भयंत वि [ भयत्र ] भय से रक्ता करने वाला; ( अर्थि, स्य र्नी, 9**६, ६)**। भयंतु वि [ भयत्रातु ] भव से रचा करने वाला; "धम्ममाइ-क्खणे भयंतारो" ( स्य १, ४, १, २४ )। भयंतु वि [भक्तु ] सेवक, सेवा करने वाला; ( श्रीप )। भयक । पुं[भृतक] १ नौकर, कर्मकर; (ठा ४, १; २)। भयग र् २ वि. पोषितः ( पगह १, २; णाया १, २ )। भयण न [ भजन ] १ सेवा; (राज ) । २ विभाग; (समा ११३)। ३ धुं लोभ; (सूम १, ६, ११)। भयण देखां भवणः ( नाट-चैत ४० )। भयणा ही [भजना] १ सेवा; (निच् १)। २ विकल्पः (भगः सम्म १२४; दं ३१; उत्र )। भयण्य ) देखो वहस्सइ; (हे २, १३७; षड् )। भयप्पाइ 🛭 ्रभुयव्यगाम वुं [ दे ] मंदिरक, गुलरात का एक गाँव; ( दे ६, . 907 ) 1 भयाणय वि [ भयानक ] भयंकर, भय-जनकः; (स १२१)। भयालि पुं [भयालि ] भारतवर्ष के भावी अठारहवें जिनदेव

भयावह वि भयावह ] भय-जनक, भय-कारक; (सूत्र 9, 93, 29 )1 भर सक [ भू ] १ भरना । २ धारण करना । ३ पोपण करना। भरइ; (भिवः; पिंग), भरसु; (कम्म ४, ७६)। वक्र—भरंत; (भवि)। कवक्र—भरंत, भरेंत, भरि-ज्जंत; ( से १, १८; ४, ८; १, ३७) । संह—भरेजणं; ( ब्राक ६ )। क्र-भरणिज्ज, भरणीअ, भत्तव्य, भरेअव्यः (प्राप्तः नाटः राजः से ६, ३)। भर सक [स्म ] स्मरण करना, याद करना । भरइ; (हे ४, ' ७४; प्राप्र'**) ।** वकु—भरंत; ( गा ३८१; भवि ) । संकु— भरिअ, भरिऊणं; (कुमा)। प्रयो, वक् --भरावंतः (कुमा)। भर पुंत भर ] १ समूह, प्रकर, निकर; "जङ्ग्रव्वं तह एगागि-णावि भोमारिद्हभरं'' (प्रवि १२; सुपा ७; पाद्य )। २ भार, वोभ्नः; (से ३, ४; प्रास् २६; सा ६ )। ३ गुरुतर कार्य; "भरिकत्यरक्समत्या" (विसे १६६ टी; ठा ४, ४ टी-पन र=३)। ४ प्रचुरता, श्रतिशय; ५ कर-राजदेय भाग-की प्रचुरता, कर की गुरुता; "करिह य भरेहि य" (बिपा १, १) । ६ पूर्णता, सम्पूर्णता; 'इय चिंताए निहं अलहंतो निसिभग्मि नरनाहों (कुप्र ६ )। ७ मध्य भागः = जमावटः "भरमुवगए कोलापमाए" ( स १३० )। भरथ देखो भरहः ( पड़ )। भरड पुं भिरट विती विशेष, एक प्रकार का वावा; "सिव-भवणाहिगारिका भरडएण' (सम्मत १४१)। भरण न [समरण] स्पृति; (गा २२२; ३७७)। भरण न [ भरण ] १ भरना, पूरना; ( गंउड ) । २ पोपणः (गा ५२७)। ३ शिल्प-विशेष, वस में वंल-वृटा ब्रादि आकार की रचना; 'सीत्रणं तुमणं भरणं'' ( गच्छ ३, ७ )। भरणी हो [भरणी ] नज्ञत-विशेष; (सम प्र; इक )। भरध ( शौ ) देखो भरह; ( प्राक्ट ८४ )। भरह पुं [भरत] १ भगवान् ब्रादिनाथ का ज्येष्ठ पुल ब्रीर प्रथम चक्रवर्ती राजा; (सम ६०; कुमा; सुर २, १३३)। २ राजा रामचन्द्र का छोटा भाई; ( पडम २४,:१४ )। नाट्य-शास्त्र का कर्त्ता एक मुनि; (सिरि ४६)। ४ वर्ष-विशेष, भारत वर्ष; "इहेव जंबुदीवे दीवे सत्त वासा पन्नता, तं जहा - भरहे हमवए हरिवासे महाविदेह रम्मए ग्रगणवए एर-वए" (सम १२; जं १; पडि )। ५ भारतवर्ष का प्रथम भावी चकवर्ती; (सम १५४)। ६ शवर; ७ तन्तुवाय; 🖙 नृप-विशेष, राजा दुज्यन्त का पुल; ६ भरत के वंशज राजा;

भयावण ( थ्रप ) देखां भयाणयः ( भवि )।

का पूर्व-भवीय नाम; (सम १६४)। देखो सयाछि।

भयाल वि [ भीर ] भीर, डरपोक; (दं ६, १०७; नाट )।

१० नट; (हे १, २१४; षड्)। ११ देव-विशेष; (जं ३)। १२ कूट-विशेष, पर्वत-विशेष का शिखर; (जं ४; टा २, ३; ६)। ेखिल न [ ेक्सेंग्र ] भारतवर्ष; (सण्)। वास न [ ेवर्ष ] भारतवर्ष, श्रार्थावर्त; (पगह १, ४)। स्तथ्य न [ शास्त्र ] भरनमुनि-प्रणीत नाट्य-शास्त; (सिरि ५६)। विव पुं [ विधिष ] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, चकवर्ती; २ भरत चकवरीं; (सण्)। विवइ पुं [ विधिष ] वही अर्थ; (सण्)। हिवइ पुं [ विधिष ] वही अर्थ; (सण्)।

भरहेसर पुं [ भरतेश्वर ] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, चकवर्ती; १ चकवर्ती भरतः ( कुमा २, १७; पिंड ) । भरिश्र वि [ भृतः भरित ] भरा हुत्रा, पूर्ण, व्याप्तः ( विपा १, ३; श्रोपः धर्मवि १४४; काप्र १७४; हेका २७२; प्रास्त १०)।

भरिअ वि [ स्मत ] याद किया हुआ; 'भरिश्रं लुढिश्रं सुमरि-ग्रं" (पात्र; कुमा; भवि)।

भरिउट्लप्ट वि [दे भृतोट्लुडित ] भर कर खाली किया हुआ; (दे ७, ८१; पाछ )।

भरिम वि [ भरिम ] भर कर वनाया हुआ; ( अणु )। भरिया ( अप ) देखो भारिया; ( कुमा )।

भरिली खी [भरिली ] चतुरिन्दिय जन्तु-विशेष; ( राज )। भरु पुं [भरु ] १ एक अनार्य देश; २ एक अनार्य मनुष्य-जाति; ( इक )।

भरुभच्छ पुं [ भृगुकच्छ ] गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर जो याजकल 'भड़ौच' के: नाम से प्रसिद्ध है; ( काल; मुनि १०८६; पिंड )।

भरोच्छय न [दे] ताल का फल; (दे ६, १०२)। भल देखो भर=त्मृ। भलइ; (हे ४, ७४)। प्रयो, वक्र--भलावंत; (कुमा)।

भल सक [ भल् ] सम्हालना । भिल्जायुः ( सुण १४६ )। भवि—भिलस्सामिः ( काल ) । कृ—भिलेयव्वः ( श्रोव ३८६ टी )। प्रयो, संकृ—भलाविद्यणः ( सिरि ३१२ः १६६ )।

भलंत वि [दे ] स्विति होता, गिरता; (दे ६, १०१)। भलाविश्र वि [भालित ] सोंपा हुझा, सम्हालने के लिये दिया हुआ; (श्रा १६)।

भिलि पुंची [दे] कदाग्रह, हठ; "श्रमुलहमेच्छण जाहं भिल ते निव दूर गणति" (ह ४, ३४३; चंड )। भरत पुं [ भरत ] १ भाल्, रीछ; (प०६ १, १) । २ पुंन ग्रक्ष-विशेष, भाला, वरछी; (गा ५०४; ६८४)। भरत ो वि [ भद्र ] भला, उत्तम, श्रेष्ठ, ग्रच्छा; (कुमा; भरतय ∫ हे ४, ३६१; भवि.)। °त्तण, °प्पण न [°त्व] भलमनसी, भलाई; (कुमा)। भरतय [ भरतक ] देखी भरत=भल्ल; (उप प्र ३०; सण; ग्रावम )।

भिर्टिल हो [भिर्टिल ] देखो भिर्टिली; ( कुमा )। भिर्टिलम पुंछी [भद्रत्व ] भलाई, भद्रता; ( सुपा १२३; कुप्र

भटली सी [ भटली ] भाला, वरछी, ग्रस्न-विशेष; ( सुर २, २८; कुप्र २०४; सुपा ४३० ) ।

भटलु पुंसी [दे] भालू, रीछ; (दे ६, ६६)।

भरुलुंकी स्त्री [दे] शिवा, श्याली; (दे ६, १०१; सण्), 'भल्लुंकी रहिया विकट्टंती" (संथा ६६)।

भरुलोड पुंन [ दे ] वाण का पुंख, शर का श्रव्र भाग, गुजराती में 'भालोडुं': ''कन्नायिंड्डयथणुहमद्वीसंतभल्लोडा'' ( सुर २, ७ )।

भव अक [भू] १ होना । २ सक. प्राप्त करना । भवइ, भवए; (कप्प; महा), भए; (भग; ठा ३, १)। भका—भविंसु; (भग)। भवि—भविस्सइ, भविस्सं; (कप्प; भग; पि १२१)। वक्च—भवंत; (गउड १८८), "भृयभाविभा(१ भ)वमाण-भाविही" (कुप्र ४३७)। संक्च—भविक्ष, भवित्ता, भवि-ताणं; (अभि १७; कप्प; भग; पि १८३), भइ (अप); (पिंग)। कु—भवियव्व; (साया १, १; सुर ४, २०७; उव; भग; सुपा १६४)। देखो भव्व।

भव पुं [भव ] १ संसार; (ठा ३, १; छवा; भग; विषा ३, १; छमा; जी ४१) । २ संसार का कारछ; (सप्म १) । ३ जन्म, उत्पत्ति; (ठा ४, ३)। ४ नरकादि योनि, जन्म-स्थान; (ग्राचा; ठा २, ३; ४, ३)। ४ महादेव, शिवः; (पात्र)। ६ वि. होने वाला, भावी; (ठा १)। ७ उत्पन्न; 'कणायपुरं नामेणं तत्य भन्नो हं महाभाग!'' (सुपा ४८४)। ८ न देव-विमान-विशेष; (सम २)। जिणा वि [जिन] रागादि को जीतने वाला; "सासणं जिणाणं भविज्याणं" (सम्म १)। दिह स्त्री [जिस्थिति ] १ देव श्रादि योनि में उत्पत्ति

भविअ देखो भव=भ् ।

की काल-मर्यादा; (ठा २, ३)। २ संसार में अवस्थान; (पंचा १)। °तथ वि [ °स्था ] संसार में स्थित; (ठा २, १) । °त्थकेविल वि [ °स्थकेविलन् ] जीवन्मुक्तः ∦ सम्म ८६)। °धारणिज्ज न [°धारणीय ] जीवन-पॅर्यन्त संसार में धारण करने योग्य शरीर; ( भग; इक )। °पच्चइय वि [ °प्रत्यियक ] १ नरकादि-योनि-हेतुकः २ न. अवधिज्ञान का एक भेद; ( ठा २, १; सम १४१ )। भूइ पुं िभृति ] संस्कृत का एक प्रसिद्ध कविः ( गउड )। °सि-द्धिय, "सिद्धीय वि [ "सिद्धिक ] उसी जन्म में या वाद के किसी जनम में मुक्त होने वाला, मुक्ति-गामी; ( सम २: परण १८; भग; विसे १२३०; जीवस ७५; श्रावक ७३; ठा १; विसे १२२६ )। "भिणंदि, "भिनंदि, "हिनंदि वि [ "भि-निदन् ] संसार को पसंद करने वाला, संसार को अच्छा मानने वाला; (राज; संबोध ८; ५३)। ीवमगाहि न िर्वेषप्राहिन् ] कर्म-विशेषः ( धर्मसं १२६१ )। भव देखो भव्य; (कम्म ४, ६)। े स [ भवत् ] तुम, त्रापः ( कुमाः हे २, १७४ )। भवंत भेवत देखो भव=भू। भवँ ( त्रप ) भम=प्रम् । भवँ इ; ( सण ) । वक्-भवँत; (भवि)। संक्र-भविँतुः (सण्)। भवंण ( त्रप ) देखां भमण; ( भवि ) । भवण न [ भवन ] १ उत्पत्ति, जन्म; ( धर्मसं १५२ )। २ गृह, मकान, वसति; (पात्र; कुमा)। ३ अधुरकुमार त्रादि देवों का विमान; (पराण २)। ४ सत्ता; (विसे ६६)। °वइ पुं [ °पति ] एक देव-जाति; (भग)। 'वासि पुं िवासिन् ] वही पूर्वोक्त अर्थ; (ठा १०; भ्रोप )। °वा-सिणी स्त्री [ °वासिनी ] देवी-विशेष; (पगण १७; महा ६८, १२) । "हिच पुं [ "धिप ] एक देव-जाति; ( सुपा E 20 ) 1 भवमाण देखो भव=भु। अंतर देखो भमर; ( चंड )। भवाणो र्ह्स [ भवानो ] शिव-पत्नी, पार्वती; ( पाश्र; समु १५७ )। °कंत पुं [ °कान्त ] महादेव; ( पिंग )। भवारिस वि [ भवादृश ] तुम्हारे जैसा, ग्रापके तुल्य; ( हे १, १४२; चंड; सुपा २७६ )। भवि पं िभवित् निव्य जीव, मुक्ति-गामी प्राणी; (भवि )।

भविञ वि भिन्य ] १ सुन्दर: ( कुमा )। २ श्रेष्ट, उत्तम: ( संवोध १ )। ३ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी; ( पराग १; उन )। ४ मानो, होने वाला; ( है २, १०७; पड़् ) । देखां भव्य=भव्य । भविञ वि [भविक] १ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी; २ संसारी, संसार में रहने वाला; ( सुर ४, ८० )। °भविअ वि [ °भविक ] भव-संवन्धी; ( सण )। भवित्ती स्त्री [ भवित्री ] हाने वाली; ( पिंग )। भवियव्व देखा भव=भू। भवियन्त्रया स्त्री [भित्रतन्यता ] नियति, अवरयंभावः (महा)। भविस ( अप ) देखां भवोस । "त, "यत्त पुं [ "दत्त ] एक कथा-नायक; (भवि)। भविस्स पुं [भविष्य] १ भविष्य काल, त्रागामी समय; ( पउम ३४, ४६; पि ४६० )। २ वि, भविष्य काल में हाने वाला, भावी; ( णाया १, १६-पत २१४; पउम ३४, . ४६; सर १, १३४; कप्पू )। भवीस ( अप ) ऊपर देखा; ( भवि )। भव्य वि [ भव्य ] १ सुन्दर; "सव्वं भव्वं करिस्सामि" ( सपा ३३६)। २ उचित, याग्य; (विसे २८; ४४)। श्रेष्ट, उत्तम; ( वजा १८ )। ४ होता, वर्तमान; "एयं भूयं वा भव्वं वा भविस्तं वा" ( खाया १, १६--पत २१४; कृत्यः विसे १३४२ )। १ भावी, हाने वालाः (विसे १८; पंच २, ८)। ६ मुक्ति-यांग्य, मुक्ति-गामी; (विसे १८२२; ३; ४; ६; दं १)। °सिद्धीय देखा भव-सिद्धीय; "प-ज़त्तापञ्जता सुहुमा किंचहिया भव्त्रसिद्धीया" (पंच २, ৬८)। र्भव्व पुं [ दे ] भागिनेय, भानजा; ( दे ६, १०० )। भस्त सक [ भप् ] भूँकना, थान का वालना । भसई; ( हे ४, १८६; पड्—पत्र २२२ ), भवंति; (सिरि ६२२ )। मसग पुं [ भसक ] एक राज-कुमार, श्रीकृत्या के वड़े भाई जरत्कुमार का एक पील; ( उत्र )। भसण देखो भिसण। भत्रवेमिः (पि ४४६)। भसण न [ भपण ] १ कुते का राव्दः ( श्रा २७ )। २ पुं. श्वान, कुता; (पात्र); सिरि ६२२)। भसणाञ ( ग्रप ) वि [ भिष्ति ] भूँकने वाला; "सुणाउ भस-ग्रुः" ( हे ४, ४४३ )। भसम पुं [ भस्पन् ] १ ब्रह्-विशेषः; "भसमग्गहपीडियं इमं तित्यं" (सिंद्र ४२ टी )। २ राख, ममृत; "मसमुद्धृलि-यगतो" ( महा; सम्मत ७६ ) । देखो भास=भस्मन ।

पिंग )।

भसुआ स्त्री [ दे ] शिवा, श्रगाली; ( दे ६, १०१; पात्र ) i भसुम देखां भसम; (प्राकृ ३७)। मसेव्ल पुं व दे ] धान्य त्रादि का तीत्त्वा त्रप्र भाग; "सालि-भ अल्लासरिसा से केसा" ( उना )। भसोल न [ दे भसोल ] एक नाव्य-विधि; ( राज )। भस्थ (मा) देखां भट्टः (षड्)। भस्थालय (मा) देखो भद्दारय; ( षड् )। भरस देखो मंस=भंश् । भस्ताः (प्राकृ ७६ )। वक्र-भस्संतः (काल)। सम्स पुं [ भस्मन् ] १ प्रह-विशेषः २ राखः ( हे २, ४१)। भस्तिअ वि भिस्मितं ] जलाकर राख किया हुआ, भस्म किया हुया; (कुमा )। भा अक [भा] चमकना, दीपना, प्रकाशना। "भा भाजो वा दित्तीए" (विसे ३४४७)। भाइ; (कण्रू), भासि; (गडड)। वक् --देशा भंत=भात्। भा स्त्री [भा ] दोप्ति, प्रभा, कान्ति, तेज; (कुमा)। °मंडल पुं [ °मण्डल ] राजा जनक का पुल; ( पडम २६, ८७ )। °चलय न [ °चलयं ] जिन-देव का एक महाप्रातिहार्य, पीठ के पींड़े रखा जाता दीप्ति-मंडल; ( संबोध २; सिरि १७७ )। भा ) श्रक [भो ] डरना, भय करना। भाइ, भाश्रइ, भाअ मात्रामि; (हि ४, ५३; पड्; महा; स्वप्न ८०), भादि ( शो ); ( प्राकृ ६३ ), भायइ; ( सग् )। भवि— भाइस्सदि, भाइस्सं ( शौ ); ( पि ५३० )। वक्क-भायंत: (कुमा)। कृ —भाइयव्वः (पगह २, २; स ४६२; सुपा ४१.)। भाअ देखो भा=भा । भाग्रदि (शौ ); (प्राकृ ६३)। भाअ सक [भायय्] डराना। भाष्ट्रह, भाएह; (प्राक्ट ६ ४), भाएसि; (कपूर २४)। वक्त-भायमाण; (सपा २४८ )। भाअ देखो भाव=भावय्। कृ—भाएअव्वः ( नव २५ )। भाअ पुं [भाग] १ योग्य स्थान, २ एक देश; ( से १३, ६)। ३ त्रंश, विभाग, हिस्सा; (पात्र, सुपा ४०७; पव—गाथा ३०; डवा )। ४ भाग्य, नसीव; ( सार्घ ५० )। ु<sup>°</sup>धेअ °हेअ पुंन [ °घेय ] १ भाग्य, नसीव; ( से ११, ८४; स्वप्न. ५१; हम्मीर १४; अभि १६७ )। २ कर, राज-देय; ३.

भसल देखो भमर; (हे १, २४४; २४४; कुमा; सुपा ४;

दायाद, भागीदार; "भाग्रहेत्रो, भाग्रहेत्रं" ( प्राकु ८८; नाट-चैत ६०)। देखां भाग। भाश पं दि ] ज्येष्ठ भगिनी का पति; (दे ६, १०२)। भाअ देखो भाव; ( भवि )। भाआव देखो भाअ=भायय्। भाष्रावेदः; (प्राकृ ६४)। भाइ देखों भागि; "सारिव्य वंधवहमरणभाइणो जिला ग हुंति तइ दिहें " ( धण ३२; उप ६८६ टी )। भाइ ो पुं[भ्रातू] भाई, बन्धु; (उप ५१६; महा; भाइअ 🏿 श्रावम )। °वीया स्त्री [°द्वितीया ] पर्व-विशेष, कार्तिक गुक्क द्वितीया तिथि; (ती १६)। °सुअ पुं िसुत ] भतीजा; (सुपा ४७०)। देखो भाउ। भाइअ वि [ भाजित ] १ विभक्त किया हुआ, बाँटा हुआ; (पिंड २०८) । २ खगडित; (पंच २, १०)। भाइअ वि भीती १ डरा हुआ; २ न डर, भय; (हे ४, ५३)। भाइणिज्ज ् पुंस्ती [भागिनेय ] भगिनी-पुल, वहिन का भाइणेश हे लड़का, भानजा; (धम्म १२ टी; नाट-रत्ना भाइणेज्ज ) ८६; स २७०; गाया १, ८ — पत १३२; पडम ६६, ३६; ऊप्र ४४०; महा ) । स्त्री —°उजी; ( पड्रम् १७, ११२ )। भाइयव्व देखो भा=भी। भाइर वि [ भोरु ] डरपोक; ( दे ६, १०४ )। भाइरुळ पुं [ दे ] हालिक, कर्षक, कृषीवल; (दे ६, १०४)। भाइत्छ वि [भागिन, °क] भागीदार, साफीदार, ग्रंश-प्राही; (सूत्र २, २, ६३; पगह १, २; ठा ३, १--पल १,१३; णाया १, १४)। देखो भागि। भाइहंड न [दे भात्भाण्ड ] भाई, वहिन ब्रादि स्त्रजन; गुजराती में 'भाँवड'; ( कुप्र १४६ )। भाईरही स्त्री [ भागीरथी ] गंगा नदी; (गउड; हे ४, ३४७; नाट-विक २८)। भाउ ) पुं [भ्रातः] भाई, वन्धुः ( महाः, सुर ३, ८८; पि भाउअ 🕽 १४; हे १, १३१; उत्र )। · °जाया, °ज्जाइयाः स्ती [ °जाया ] भोजाई, भाई की स्त्री; ( दे ६, १०३; सुपार्ट् २६४ )। भाउअ देखो भाअ=( दे ); ( दे ६, १०२ टी ) । भाउथ न [दे] आषाड मास में म्नाया जाता गौरी-पार्वती-का एक उत्सव; (दे ६, १०३)। भाउग देखो भाउ; ( उप १४६ टी; महा )। भाउर्ज्जा स्त्री [दे] भोजाई, भाई की पत्नी; (दे ६, १०३)।

भाउराअण पुं [ भागुरायण ] व्यक्ति-वाचक नामः ( मुद्रा २२३)। भाएअञ्च देखो भाअ=भावय्। अभाग पुं[भाग] १ ग्रंश, हिस्सा; ( कुमा; जी २७; दे १, १६७)। २ अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, माहात्म्यः, "भागो-चिंता सती स महाभागो महप्पभावो ति" (विसे १०६८)। ३ पूजा, भजन: ( सूत्र १, ८, २२ )। ४ भाग्य, नसीय; "धन्ना कयपुन्ना हं महंतभागोद्द्योवि मह अत्थि" (सिरि =२३)। ४ प्रकार, भङ्गी; (राज)। ६ अवकाश; ( सुज्ज १०, ३—गव १०४)। अधेअ, अधेज्ज, हेअ देखो भाअ-हेअ; ( पउम ६, ५७; २८, ८६; स १२; सुर १४, ६; पात्र ) । देखो भाअ=भाग । भागवय वि [ भागवत ] १ भगवान् से संवन्ध रखने वाला; २ भगवान् का भक्तः (धर्मसं ३१२)। ३ न. प्रन्थ-विशेष; ( गांदि )। भागि वि [भागिन् ] १ भजने वाला, सेवन करने वाला; "भारस्स भागी" ( उद ), "किं पुण मरणंपि न में संजायं अभंदभगभागित्सं" ( सुपा ५४७ )। २ भागीदार, साम्भीदार, ग्रंश-प्राही; ( प्रामा ) । भागिणेज्ज । देखो भाइणेज्जः ( महाः, कुप्र ३७१ )। भागिणेय 🚶 भागीरही देखों भाईरही; (पात्र)। भाज त्रक (भ्राज् ) चम्कना । वक्र —भाजंत, भंत; (विसे ३४४७)। है, भद्री; ''जाया भाडसमागा मग्गा उत्ततवालुया श्रहियं'' (धर्मवि १०४; सग )। भाडय न [ भाटक ] भाड़ा, किराया; ( सुर ६, १४७ )। भाडिय वि [ भाटकित ] भाड़े पर लिया हुआ; "वोहित्थं भाडियं वियइं" (सुर १३, ३४)। भाडिया ) स्त्री [ भाटिका, °टो ] भाड़ा, शुल्क, किराया; भाडी र् "एक्काण देर भाडिं अन्नाहिं समं रमेइ रयणीए", "विलासिगीए दाऊष **इ**न्छियं भाडिं" (सुपो<sup>ं</sup>३८२; ३८५; उवा)। °कम्म न [ °कर्मन् ] वैल, गाड़ी आदि भाड़े पर देने का काम-धन्वाः "भाडियकम्मं" (स ५०; श्रा २२; पिड)। भाण देखो भण=भण्। संक्र—भाणिऊण, भाणिऊणं; (पिंड ६१५; उन)। क्र—भाणियव्यः, (ठा४,२;

सम ८४; भग; उवा; कप्प; स्रोप )।

भाण देखो भायण; ( ब्रोब ६६४; हे १, २६७; कुमा )। भाणिअ वि [ भाणित ] १ पढाया हुज्ञा, पाठित; "नाणास-त्थाइं भाषित्रा" (स्यण ६८)। २ कहलाया हुआ; "मयण-सिरिनामाए रन्नो भजाए भाषित्रो मंती'' ( सुंपा ४५७ )। भाणु पुं [भानु] १ सूर्य, रवि ; (पडम ४६, ३६; पुप्फ १६४; सिरि ३२)। २ किरण; ( प्रामा )। ३ भगवान् धर्मनाथ का पिता, एक राजा; (सम १४१)। ४ स्त्री एक इन्द्रासी, शक की एक अप्र-महिषी; ( परम १०२,१५६ )। "कण्णा पुं [ °क-र्गा ] रावण का एक अनुज; (पटम ७, ६७)। भई स्त्री [ भती ] रावण की एक पत्नी; ( पडम ७४,१० ) । भा-लिणी [ **ँमालिनो** ] विद्या-विशेष; ( पउम ७, १३६ं ) । °िमत्त पुं [ °िमतत्र ] उज्जयिनी के राजा बलमित का छोटा भाई; (काल; विचार ४६४)। वेग पुं विग ] एक विद्याधर का नाम; ( महा; सण )। "सिरी स्त्री [ 'श्री ] राजा वलमिल की वहिनः (काल )। भाम देखो भमाड=अमय् । भामेरः ( हे ४, ३०) । कतक --भामिज्जंत; (गा ४५७)। ह-भामेयव्व; (ती ७)। भामण न [ भ्रमण ] धुमाना, फिराना; ( सम्मत १७४)। भामर न भामर ] १ मधु-विशेष, भ्रमरी का बनाया हुआ मञ्ज; ( पत्र ४) । २ पुं दोधक छन्द का एक भेद; ( पिंग )। भामरी स्त्री [भ्रामरी ] १ वीणा-विशेषः ( णाया १, १७— पत्र २२६)। २ प्रदित्तिणाः; (कप्पः) भिन )। भामिअ वि [ भ्रमित ] १ बुमाया हुआ; ( से २, ३२ ) ! २ भान्त किया हुआ, भान्त-चित किया हुआ; "धत्रभामिको इव" (सन २७; धर्मवि २३)। भामिणी स्त्री [ भागिनी ] भाग्य वाली; (हे १, १६०; कुमा)। भामिणी झी [भामिनी] १ कोप-शीला स्त्री; २ स्त्री, महिला; ( थ्रा १२; सुर १, ७६; सुपा ४७४; सम्मत १६३ )। भाय देखो भाउ: (कुमा )। भायंत देखो भा=भी । भायण पुंत भाजनी १ पातः, २ आधारः, ३ योग्यः, "भायणा, भायणाइ" (हे १, ३३; २६७), 'ति चिचय धन्ना ते पुन्न-- भायगा, ताग जीवियं सहलं" ( सुपा ५६७; कुमा )। भायणंग पुं [ भाजनाङ्ग ] कल्पवृत्त की एक जाति, पाल देने वाला कल्पनृक्षः ( पडम १०२, १२० )। भायणिज्ज देखो भाइणिज्जः ( धर्मवि १२: काल )। भायमाण देखो भाअ=भायय् । भायर देखो भाउ: (कुमा )।

भायल पुं [दे] जात्य अश्व, उत्तम जाति का घोड़ा; (दे ह, १०४; पात्र )। भार पुं [भार] १ बोम्ना, गुस्त्य; ( कुमा )। २ भार वाली वस्तु, वोभा वाली चीज; (श्रा ४०) । ३ काम संपादन करने का अधिकार; "भारकखमेति पुत्ते जो नियमारं ठिवतु नियपुत्तं, न य साहेद सकज्जं" ( प्रास् २७ )। ४ परिगाम-विशेष: "लाउग्रवीग्रं शक्कं नासइ भारं गुडस्स जह सहसा" ( प्रासू १५१ )। ५ परिग्रह, धन-धान्य आदि का संग्रह; (पग्ह १, १)। भगसी अ [ श्रशस् ] भार भार के परि-माण से; "दसद्धवन्नमल्लं कुम्भग्गसो य भारग्गसो य" ( णाया १, ८-पत १२४)। 'चह वि [ वह ] बोमा डोन वाला; ( श्रा ४० ) । <sup>°</sup>ावह वि [ °ावह ] वही अर्थ; (पडम 20,78)1 भारई स्त्री भारती ] भाषा, वागा, वाक्य, वचन; (पाद्य)। देखो भारही। भारद्वाय ) न [भारद्वाज ] १ गोत-विरोष, जो गोतम गोत भारहाय / की एक शाखा है; (कप्प; सुज १०, १६)। २ पुं भारद्वाज गोल में उत्पन्न; "जे गोयमा ते गग्गा ते भारद्दा (१द्दाया), ते श्रंगिरसा" (ठा ७—पत ३६०)। ३ पिन-विशेषः ( श्रोधभा ८४ )। ४ मुनि-विशेषः ( पि २३६: २६८ः; ३६३ )। भारम देखो भार; ( सुपा १४; ३८१ )। भारह न [भारत ] १ भारतवर्ष, भरत-चेत्र; ( उवा )। "जहां निसंते तक्यान्चिमाली पभासई केवलभारहं तु" (दस ६, १, १४ )। र पाएडव और कौरवों का युद्ध, महाभारत; (पडम १०५, १६)। ३ प्रन्थ-विशेष, जिसमें पागडव-कौरव युद्ध का वर्णन है, व्यास-मुनि-प्रणीत महाभारत; ( कुमा: उर ३, ८ )। ४ भरत मुनि-प्रणीत नाव्य-शास्तः ( अणु )। १ वि. भारतवर्ष-संवन्धी, भारत वर्ष का; ( ठा २, ३—पत ६८), "तत्य खलु इमे दुवे सूरिया पन्नता, तं जहा-भारहे , चेत्र सुरिए, एरवए चेत्र सूरिए" ( सुज्ज १; ३ )। °खेत्त न िं क्षेत्र ] भारत वर्ष; ( टा २, ३ टी-पत ७१ ) । भारहिय वि [ भारतीय ] भारत-संवन्धी; "जा भारहियकहा. इव भीमज्जुणनउलसउणिसोहिल्ला'! ( सुपा .२६० ) । भारही स्त्री [ भारती] १ सरस्वती देवी; (पि २०७)। २ देखो भारई; (स.३१६)। भारिक वि [ भारिक ] भारी, भार वाला, गुरु; ( दे ४, २;

गाया १, ६—पत ११४)।

भारिक्ष वि [ भारित ] १ भार वाला, भारी; (उप प्र १३४)। २ जिस पर भार लादा गया हो वह, भार-युक्त किया गया; (सुख २, १४)। भारिआ देखो भज्जा; (हे २, १०७; उवा; गाया २ ) 👠 भारिल्ळ वि [ भारवत् ] भारी, बोक्त वालाः (धर्मवि ५३७)। भारुंड पुं [ भारुण्ड ] दो मुँह श्रीर एक शरीर वाला पन्नी, पित्त-विशेष; ( कप्प; ग्रोप; महा; दे ६, १०८ ) । भाल न भाल ] ललाट: (पात्र: कुमा )। भालुंकी [दे] देखो भहलुंकी; (भत १६०)। 📈 भारत पुन दि ] मदन-वेदना, काम-पीड़ा; ( संचि ४७ )। भाव सक [भावय ] १ वासित करना, गुगाधान करना । २ चिन्तन करना । भावेइ; ( विवे ६८), भाविंति; (पिंड १२६), ''मावेज्ज भावगां'' ( हि ৭६ ), भावेसु; ( महा ) । कर्म — · भाविज्ञइ; ( प्रासू ३७.) । वक् —भावेंत, भावमाण, भावेमाण; ( सुर ८, १८४; सुपा २६४; उवा )। संकृ--भावेत्ता, भाविऊणः ( उवाः महा )। क्र—भावणिज्ज, भावियव्य, भावेयव्य; ( कप्पू ; काल; सुर१४, ८४ )। भाव त्रक [भास् ] १ दिखाना, लगना, मालुम होना । 🏋 पसंद होना, उचित मालूम होना । "सो चेत्र देवलोगो देवसहस्सोवसोहियो रम्मो । तुह विरहियाइ इपिहं भावइ नरश्रोवमो मज्म ॥ " ( सुर ७, १६ )। "तं चिय इमं विमाणं रम्मं मणिकणगरयणविच्छुरियं । तुमए मुक्कं भावइ घडियालयसच्छहं नाह ॥ " (सुर ७, १७)। "एम्बिहं राहपग्रोहरहं जं भावइ तं होउ" (हे ४, ४२०)। भाव पुं [ भाव ] १ पदार्थ, वस्तु; "भावो वत्थु पयत्थो" (पात्र; विसे ७०; १६६२)। २ अभिप्राय, य्राराय; (य्राचा; पंचा १, १; प्रास ४२ )। ३ चित्त-विकार, मानस विकृति; "हावभावपललियविक्खेवविलाससालिगीहिं" (पग्ह २, ४---पल १३२ )। ४ जन्म, उत्पत्तिः, "पिंडो कर्जं पदसमयमी वाउ" (विसे ७१)। ५ पर्याय, धर्म, वस्तु का परिणाम, द्रव्य की पूर्वापर अवस्था; ( पण्ह १, ३; उत्त ३०, २३; विसे ६६; कम्म ४, १; ७० ) । ६ धात्नर्थ-युक्त पदार्थ, विविद्यात किया का अनुभव करने वाली वस्तु, पारमार्थिक पदार्थ; ( विसे ४६ )। ७ परमार्थ, वास्तविक सत्यः (विसे ४६ )। 🖛 स्वभाव, स्वरूप: ( अणु; गांदि )। ६ भवन, सत्ता; ( विसे

६०; गउड ६७८ )। १० ज्ञान, उपयोग; ( त्राचू १; विसे ४० )। ११ चेष्टा; ( णाया १, ८ )। १२ किया, धात्वर्थ; ( त्रणु )। १३ विधि, कर्तव्योपदेश; "भावाभावमणेता" 🏒 (भग ४१—पत ६७६)। १४ मन का परिणाम; (पंचा २, ३३; उव; कुमा ७, ११ )। ११ अन्तरङ्ग बहुमान, प्रेम, रागः ( उत्रः, कुमा ७, ८३; ८४ )। १६ भावना, चिन्तन; ( गउड १२०४; संबोध २४ )। १७ नाटक की भाषा में विविध पदार्थी का चिन्तक परिडत; ( ग्रिभि १८२)। १८ ब्रात्मा; (भग १७, ३)। १६ अनस्था, दशा; (कप्)। °केड पुं [ °केत् ] ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह-विशेष; ( ठा २, ३ )। °त्थ पुं [ ेार्थ ] तात्पर्य, रहस्य; ( स ६ )। °त्न, 'न्नुय वि [ °ज्ञ ] अभि-प्राय को जानने वाला; (ग्राचा; महा)। "पाण पुं [ "प्राण] ज्ञान ग्रादि ग्रात्मा का ग्रन्तरङ्ग गुण; ( पण्ण १ )। "संजय पुं [°संयत] सन्चा साधु; (उप ७३२)। °साहु पुं [°साधु] वही ऋर्थ; ( भग ) । °ासच पुं [ °ास्त्रव ] वह ऋात्म-परि-ग़ाम, जिससे कर्म का आगमन हो; "आसवदि जेण कम्मं परि-र्णामेणप्यणो स विर्णेश्रो भावासवां" ( द्रव्य २६ )। भावअ वि [ भावक ] हांने वाला; ( प्राक्त ७० )। देखो भावग। भावद्ञा स्त्री [ दे ] धार्मिक-गृहिणी; ( दे ६, १०४ )। भावग वि [ भावक ] वासक पदार्थ, गुणाधायक वस्तु; (आवृ ३)। देखो भावअ। भावड पुं [भावक] स्वनाम-ख्यात एक जैन गृहस्य; ( ती भावण पुं [ भावन ] १ स्वनाम-ख्यात एक विशक् ; ( पडम ४, ⊏२ ) । २ नीचे देखो; (संबोध २४; वि६) । भावणा स्त्री [ भावना ] १ वासना, गुणाधान, संस्कार-करण; ( ग्रोप )। २ ग्रनुप्रेन्ना, चिन्तनः, ३ पर्यालोचनः, (श्रोघभा ३; उव; प्रासू ३७ )। भावि वि [ भाविन् ] भविज्य में होने वाला; ( कुमा; सण्)। भाविञ्ज वि [ दे ] गृहीत, उपात्त; ( दे ६, १०३ )। भाविञ्ज न [भाविक ] एक देव-विमान; (सम ३३)। भाविश्र वि भावित ] १ वासितः ( पगह २, ४; उत्त १४, ५२; भग; प्रासू ३७ )। २ भाव-युक्त; "जिलापवयणतिञ्ब-भावियमइस्सं" ( उत्र )। ३ ंगुद्ध, निर्दोप; ( बृह १ )। <sup>°</sup>प्प १, १)। २ पुं. मुहूर्त-विशेष, अहारात का तेरहवाँ या अंठा-

रहवाँ मुहूर्त; (सुउज १०, १३; सम ११)। प्या स्त्री [ °ाटमा ] भगवान् धर्मनाथ की मुख्य शिज्याः (सम १५२)। भाविद्धि न [ भाविन्द्रिय ] उपयोग, ज्ञान; (भग ) ! भाविर वि [ भाविन्, भवितृ ] भवित्र्य में होने वाला, अव-रयंभावी; "अम्हं भाविरदीहरपवासदुहिया मिलाएंइ" ( सुपा ६), "एत्थंतरम्मि भाविरनियपिउगुरुविरहग्गिद्मियमणेण" (सुपा ७६)। भावित्छ वि [भाववत् ] भाव-युक्तः, "पणवीसं भावणाई" भाविल्लो पंचमहब्वयाईगां" ( संबोध २४ )। भाविस्स देखो भविस्सः "भाविस्सभूयपभवतभावत्रालोय-लोर्यगं विमलं" ( सुपा ८६ ) । भावुक वि दि वयस्य, मित्रः (संचि ४७)। भावुग ) वि [ भावुक ] अन्य के संसर्ग की जिस पर असर भावुय ∫ हो सकती हो वह वस्तु; (ब्रोघ ७७३; संबोध ५४)। भास सक [ भाष् ] वहना, बोलना । भासइ, भासंति; ( भगः; उव ) । भवि—भासिस्सामि; (भग)। वक् — भासंत, भासमाणः; ( ग्रौपः; भगः; विषा १, १ )। कवक् -भासिः ज्जमाणः (भगः सम ६०)। संक्र--भासित्ताः (भग)। क्र-भासिअब्बः (भगः महा)। भास बक [भास्] १ शोभना । २ लगना, मालूम होना । ३ प्रकाशना, चमकना । भासइ; (हे ४, २०३), भासए, भासंति, भासिस; ( मोह २६; भत ११०; सुर ७, १६२ )। वक्र-भासंतः ( श्रच्च ४४ )। भास संक [ भीपय् ] डराना । भासइः ( धात्वा १४७ )। भांस पुं [भास ] १ पिन्नि विरोष; (पगह १, १; दे २, ६२ )। २ दीप्ति, प्रकाशः "नावरिज्ञइ कयावि । उक्को-सावरणिमावि जलयच्छन्नकंभासो व्व'' (विसे ४६८; भवि)। भास पुं [ भस्मन् ] १ ग्रह-विशेष, ज्योतिन्क देव-विशेष; (ठा २, ३; विचार ५०७)। २ भस्म, राखं; ( गांया-१, १; पंतह २, ४)। "रासि पुं [ "राशि ] बह-विशेष; (ठा२,३;कप्प)। भास न भाष्य ] ब्याख्या-विशेष, पद्य-बद्ध टीका; ( चैत्य १; उप ३५७ टी; विचार ३५२; सम्यक्त्वो ११ )। भास° देखो भासा; ( कुमा )। °ण्णु वि [ °ज्ञ ] भाषा के गुगा-दोष का जानकार; (धर्मसं ६२४)। विवि [ चत् ] वही अर्थः ( सूत्र १, १३, १३ )। भासग वि भापक वोलने वाला, वक्ता, प्रतिपादकः ( विसे ४१०; पंचा १८, ६; ठा २, २—पत्र १६ )।

```
भासण न [ भासन ] वमक, दीप्ति, प्रकाश; "वरमल्लिभा-
  सणाणं" (भ्रोप)।
 भासण न [ भाषण ] कथन, प्रतिपादन; ( महा )।
 भासणया ) स्त्री [भाषणा] कपर देखो; ( उप ४१६;
 भासणां ∫ विसे १४७; उत्र )।
भास्य देखो भासगः ( विसे ३७४; पराण १८ )।
भारतय वि[भारतक] प्रकाशकः (विसे ११०४)।
 भासल वि दि ] दीप्त, प्रज्वलित; (दे-६, १०३)।
 भासा स्त्री [ भाषा ] १ बोली; "ग्रहारसदेसीभासाविसारए"
  ( ग्रीप १०६: कुमा )। २ वाक्य, वांग्री, गिरा, वचनः
  (पात्र)। °जडू वि [ °जड ] वोलने की शक्ति से रहित,
  मुकः ( मात्र ४ )। "पज्जित्ति स्त्री [ "पर्याप्ति ] पुद्रलों
  को भाषा के रूप में परिणत करने की शंक्तिः; ( भग ६, ४)।
  ेविजय पुं [ेविचय] १ भाषा का निर्णय; २ दृष्टिवाद,
  बारहवाँ जैन ऋंग-प्रत्य; (ठा १०-पत ४६१)। विजय प
  पुं [ °विजय ] दृष्टिबाद; (ठा १०)। °समिअ वि
  िसमित ] वाणी का संयम वाला; (भग)। सिमिइ स्त्री
  ि सिमिति वाणी का संयम; (सम १०)। देखो भासः।
भासा खी भास | प्रकाश, आलोक, दीप्ति; (पात्र)।
भासि वि [ भाषिन् ] भाषक, वक्ता; ( धर्मवि ५२; भवि )।
भासिअ वि [ भाषित ] १ उक्त, कथित, प्रतिपादित; ( भग;
  त्राचा; सणः; भित्र )। २ न. भाषणः, उक्तिः; ( त्रावम )।
भासिअ वि [ भाषिन् , °क ] वक्ता, वोलने वाला; (भवि)।
भास्तिअ वि [ दे ] दत्त, अर्थित; ( दे ६, १०४ )।
भासिअ वि भासित । प्रकाश वाला, प्रकाश-युक्त; ( निव्
  93)1
भासिर वि [ भाषित् ] वक्ताः ( सुपा ४३८ः सण )।
भास्तिर वि [ भास्त्रर ] दीप्र, देदीप्यमानः ( कुमा )।
भासिल वि [ भाषाचत् ] भाषा-युक्त, वाणी-युक्त; ( उत
  २७, ११ )।
भासीकय वि [ भस्मीकृत ] जलाकर
                                    राख
                                        किया हुआ:
  ( उप ६८६ टी )।
 भासंड अक [दे] बाहर निकलना।
                                   भासुंडइ; (दे ६,
  १०३ टी )।
भास्ंडि स्री [दे] निः प्रत्य, निर्ममनः (दे ६, १०३)।
 भासुर वि [ भासुर ] १ भास्त्रर, दीप्तिमान, जमकता; ( सुर
  ६, १८४; सुपा ३२; २७२; ऊप्र ६०; धर्मसं १३२६ टी )।
```

```
२ घोर, भीषण, भयंकर; "घोरा दारुणभासुरभइरवलल्लकक-
  भोमनोसण्या" (पात्र )। ३ एक देव-विमान; (सम १३)।
  ४ छन्द-विशेष: ( ग्रजि ३० )।
 भासुरिअ वि [ भासुरित ] देदी प्यमान किया हुत्रा; "भासुरे
  भूपणभाष्ट्रियंगा" ( अजि २३ ) ।
 भि देखो °िम; ( ग्राचा )।
 भिअप्पइ
             देखो वहस्सइ; (पि २१२; पड्)।
 भिअप्कइ
 भिअस्सइ 🕩
 भिइ देखो भइ=मृति; ( राज ) ।
 भिउ पुं [ भृतु ] १ स्त्रनाम-ख्यात ऋषि-त्रिरोष; २ पर्वत-सानु;
  ३ शुक-ग्रहः, ४ महादेव, शिवः, ४ जमरिनः, ६ ऊँचा प्रदेशः,
  ७ भगु का वंशज; ⊏रेखा, राजि; (हे १, १२८; षड्)।
  °कच्छ न [ °कच्छ ] नगर-विशेष, भड़ौच; ( राज ) ।
्भिउड न [ दे ] अंग-विशेष, शरीर का अवयत्र-विशेष ( १ );
  "मुत्ल तुरमभिडंडे खग्गं पिद्रम्मि उत्तरीयं च ", "तो तस्त्रेय य
  खगं भिउडाम्रा गिन्हिऊण चाणको" (धर्मवि४१)।
 भिउडि स्त्री [ भृकुटि ] १ भौं-भंग, भौं का विकार; ( विक्री
  १, ३; ४)। २ पुं भगवान् निमनाथ का शासन-देव;
  ( संति ५ )।
 भिउडिय वि [ भूकुटित ] जिन्ने भी चड़ाई हो वह; ( णाया
  9, 5) 1
 भिउडी देखो भिउडि; ( कुमा )।
 भिउर वि [ भिदुर ] विनश्वर; ( श्राचा )।
 भिउठ्य पुं [ भार्गच ] भृगु मुनि का वंशज, परिवाजकः विशेष;
  ( भीप )।
 भिंग वि [दे] कृष्ण, काजा; (दे६, १०४)। २
   नील, हरा; ३ स्वीकृत; ( षड् )।
 भिंग पुं [भूङ्ग] १ भूमर, मञ्जूकर; (पउम ३३, १४८;
   पात्र ) । २ पिचा-विशेषः ( पगण १७--पत्र १२६ )।
   ३ कीट-विशेष; ४ विद्लित अंगार, कोयला; (णाया १, १ 🚎
   पत २४; ग्रोप ) । ५ कल्पग्रच की एकजाति; (सम १७)।
   ६ छन्द-विशेष: (पिंग)। ७ जार, उपपति: ५ भाँगरा का
  पेड़; ६ पाल-विशेष, भारी; ( हे १, १२८ )। °णिभा स्त्री
  [ "निमा ] एक पुष्करिणी; ( इक)। "प्यभा स्त्री [ "प्रभा ]
  पुम्करिगो-विशेषः ( जं ४ )।
 भिंगा स्त्री [ भृङ्गा ] एक पुत्र्करिणो, वायी-विशेषः ( इक )।
```

भिंगार ) पुं [भृङ्गार, °क ] १ भाजन-विशेष, भारी; भिंगारक ( पगह १, ४; श्रीप)। २ पिन्न-विशेष, "भिंगार-रवंतभेरवरवे" ( गाया १, १--पत ६४), भिंगारकदीग्यकंदियरवेषु'' (गाया १, १—पस ६३; पगह १, १; ग्रोप) । ३ स्त्रर्ण-मग जल-पात्र; (हे १, १२८; जं २)। भिंगारी हो [दे भुड़ारी] १ कीट-विशेष, चिरी, फिल्ली (दे६, १०५; पात्र, उत ३६, १४⊏)। २ मशक, डाँसः; (दे ६, १०४)। **र्भाजा** स्त्री [ दे ] ग्रभ्यंग, मालिश: ( स्त्र १, ४, २, ८ )। ह भिंटिया स्त्री [ दे, बुन्ताकी ] भंटा का गाछ; ( उप १०३१ रो )। भिंडिमाल ) पुं [भिन्दिपाल ] राख-विशेष; (पण्ह १, १; भिंडिवाल 🗸 श्रीप; पउन ८, १२०; स ३८४; कुमा; हे २, ३⊏; प्राप्र )। भिंद् सक [भिंद् ] १ भेदना, तोड़ना। २ विभाग करना । भिंदइ, भिंदए; ( महा; पड् )। भिंव —भेच्छं, भिंदिस्संति; 🏒 हे ३, १७१; कुमा; पि ५३२)। कर्म—भिज्जद्द; ( थ्राचा; पि ४४६ )। वक्र--भिंदंत, भिंदमाण; ( ग १३६, पि ५०६ )। क्वक्त—भिज्जंत, भिज्जमाणः। (सं १, ६१; ठा २, ३; श्रा ६; भग; उना; गाया १, ६: विमे १११)। संह — भित्तूण, भित्तूणं, भिद्धि, भिदि-ऊण भेत्रभाण, भेत्रण; (रंभा; उत ६, २२; नाट,-विक १७; पि १८६: हे २, १४६; महा )। हेक्र-भिंदित्तप, भित्तं, भेत्तं: (पि ४०८; कण; वि ४७४)। छ-भिद्यिक्वः, (पगह २, १), भेअक्चः (से १०, २६)। भिंदण न [ भेदन ] खगडन, विच्छेदः ( सुर १६, ४६ )। भिंदणया ह्यी [ भेदना ] हकर देखो; ( सुर १, ७२ )। भिंदिवाल ( गों ) देखों भिंडिवाल; ( प्राकृ 🗝 )। भिंमल देखां भिन्मल; ( सुरा ८३; ३६४; पि २०६ ) । भिंभिलिय वि [ चिह्निलित ] विह्नत किया हुआ, "ता गण्जइ अभायंगा विंभत्रग् य १ म)यपत्राहिभेभितियो" ( धर्मवि ८० )। भिंमसार पुं [ भिम्मसार ] देखो भंभसार; ( श्रीप )। मिंभा खी [ भिम्भा ] देखो मंभा; ( राज )। भिभिसार पुं [ भिभिसार ] देखा भंगसार; (हा ६--पत्त ४६८; पि २०६ )। भिंभी स्त्री [भिंभमी] वाद्य-विशेष, इंक्का; ( ठा ६ टी---

२१६; २१७)। "न कज्जं मम भिक्खेण" (उत्त २४, ४० )। "जीविश वि [ "जीविक] भोख से निवृहि करने वाला, भिषमंगा; ( प्राकृ ६; पि ८४ )। भिक्ख देखो भिक्खाः (पि ६७: कुप्र १८३: धर्मवि ३८)। भिक्खण न [ भिक्षण ] भीख माँगना, याचना: ( धर्मसं 9000 )1 भिक्खा हो [ भिक्षा ] भीख, याचना; (.डव; सुपा २,७७; पिंग )। °यर वि [ °चर ] भिन्नुकः ( कप्प )। °यरिया स्रो [°चर्या ] भिना के लिये पर्यटनः ( आचाः ग्रीपः ब्रोवमा ७४; उवा )। °लाभिय पुं [°लाभिक] भिज्ञकः विशेष; ( श्रोप )। भिक्खाग ) वि [ भिक्षाक ] भिना माँगने वाला, भिन्ना से भिक्खाय ∫ शरीर-निर्वाह करने वाला; (ठा ४; १—पत १८४; थ्राचा २, १, ११, १; उत्त ४, २८; कल ) हर् भिक्खु पुंछी [ भिक्ष ] १ भोख से निर्वाह करने वाला, साधु, मुनि, संन्यासी, ऋषि; ( श्राचा; सम २१: कुमा; सुपा ३४६: प्रासू १६६ ), "भिक्ष्वणतीलो य तयो भिक्ष्व ति निर्दिसिया समए" (धर्मसं १०००)। २ वौद्ध संन्यासी: "कम्मं चयं न गच्छइ चडिवहं भिरखसमयिमा" ( सूत्रानि ३१ )। हो-°णी; ( ग्राचा २, ४, १, १; गच्छ ३, ३.१; कुप्र १८५.)। ंपडिमा खी [ ेप्रतिमा ] साधु का श्रभिगह-विरोत्र, मुनि का वत-विशेवः (भगः श्रीप )। °पडिया स्त्री [ °प्रतिज्ञा.] साधु का उद्देश, साधु के निमित्त; "से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से जं पुगा वत्थं जाणेजजा असंजए भिक्खपडियाए कीयं वा घोयं वा रतं वा" ( श्राचा २, १, १,४)। भिवखंड देवां भिच्छंड; ( राज )। भिखारि ( ग्रप ) वि [ भिक्षाकारिन् ] भिवारी, भीव माँगने वाला; ( पिंग )। भिगु देखी भिउ; (पउम ४, ८६; ब्रोघ ३७४ )। भिच्च पुं भित्य ] १ दास, सेवक, नौकर; (पात्र; सुर २, ६२: सुपा ३०७ ) । २ वि. अच्छी तरह पोपण करने वाला: (निपा १, ७-पत्र ७४)। ३ वि. भरगीय, पोपणीय: (पगह १, २—पह ४०)। °भाव पुं [ भाव ] नौकरी, ( सुर ४, 988)1

भिक्ख सक [ भिश्न् ] भीख माँगना, याचना करना । भिक्खइ; ( संबोध ३१ )। वक्क--भिक्खमाण: ( उत १४, २६)।

भिक्ख न [ भैक्ष ] १ भिज्ञा, भीख: २ भिज्ञा-समूह: (श्रोघमा

पत्र ४६१)।

```
भिच्छ° देखो भिवख°; (पि ६७)।
  भिच्छा देखो भिक्खा; (गा १६२)।
  भिच्छंड वि [ दे भिक्षोण्ड ] १ भिखारी, भिन्ना से निर्वाह
   करने वाला: २ पुं बौद्ध साधु; ( गाया १, १४-पत
   983)1
  भिज्ज न [ भेदा ] कर-विशेष, दग्रड-विशेष; ( विषा १, १ —
   पल ११)।
  भिज्जा देखो भिज्मा; ( ठा २, ३—पत ७१; सम ७१ )।
  भिज्जिय देखो भिजिभय; (भग)।
  भिज्ञा स्त्री [ अभिध्या ] युद्धि, लोभः ( कय )।
  भिजिभाय वि [ अभिध्यत ] लोभ का विषय, सुन्दरः ( भग
    ६, ३—पत २५३ )।
  भिट्ट सक दि ] भेटना । कर्म- "बहुबिहिभिट्ट एएहिं भिट्टिज्जइ
   ल द्धमाणेहिं" (सिरि ६०१)।
  भिट्टण न [दे] भेंट, उपहार; गुजराती में 'भेटणुं'; (सिरि
    ٧ ا ( ٤٠٩ )
  भिट्टा स्त्री [दे] जपर देखो; (सिरि ३६२)।
  भिड सक [दे] भिडना-१ मिलना, सटना, सट जाना;
   ्लडना, मुठभेड करना । भिड्इः ( भिव ), भिडंतिः ( सिरि
   ४५०)। वक्ट-भिडंतः ( उप ३२० टीः; भवि )।
ि भिडण न दि ो लड़ाई, मुठभेड: "सोंडीरस्हडभिडणिकलंपडं"
    (सुपा १६६)।
  भिंडिय वि [ दे ] जिसने मुठभेड की हो वह, लड़ा हुआ; (महा;
   भवि )।
  भिणासि पुं [ दे ] पिन्न-निशेष; ( पग्ह १, १ — पत्न 🗆 )।
  भिण्ण देखो भिन्नः ( गडडः नाट-चैत ३४ ) । भरट्ट
   ( अप ) पुं [ °महाराष्ट्र ] छन्द का एक भेद; ( पिंग )।
  भित्त देखो भिच्च; (संचि १)।
  भित्तग । न [ भित्तक ] १ खण्ड, टुकड़ा; २ आधा हिस्सा;
  भित्तय ( य्राचा २, ७, २, ८, ८, ७)।
  भित्तर न [दे] १ द्वार, दरवाजा; (दे ६, १०५)। २
   भीतर, ग्रंदर; ( पिंग )।
  भित्ति स्त्री [ भित्ति ] भींत; (गउड; कुमा )। °संघन
    [ °सन्य ] भींत का संघान; "जाएवि मित्तिसंवे खिण्यं खतं
    सुतिक बंसत्येगां" ( महा )।
्रिमित्तिरूव वि [ दे ] टंक से छिन्नः ( दे ६, १०४ )।
  भित्तिल न [ भित्तिल ] एक देव-विमान; ( सम ३८ )।
   भित्तु वि [ भेत् ] भेदन करने वाला; ( पव २ )।
```

```
भित्तुं
        ) देखो भिंद ।
भित्तूण 🗍
भिद देखो भिंद । भिदंतिः (ग्राचा २, १, ६, ६) । भिवि
 भिदिस्संति; ( ब्राचा २, १, ६, ६; पि ५३२ )।
भिन्न वि [ भिन्न ] १ विदारित, खिणडत; ( णाया १, ८;
 उव; भगः पात्रा; महा ) । २ प्रस्फुटित, स्फोटितः ( ठा ४,
 ४: पगह २,१ )। ३ अन्य, विसदृश, विलच्चण; (ठा १०)।
 ४ परित्यक्त, उज्भितः, "जीवजढं भावश्रो भिन्नं" ( वृह १;
 त्राव ४)। ५ ऊन, कम, न्यून; (भग)। °कहा स्त्री
 िकथा ] मैथुन-संबद्ध बात, रहस्यालाप; ( श्रोघ ६६ ) [
 °पिंडवाइय वि [ °पिण्डपातिक ] स्कोटित अन आदि
 लेने की प्रतिज्ञा वाला; ( पगह २, १—पत १०० )। भास
 पुं िमास ] पचीस दिन का महीना; ( जीत ) l
 न िमुहुर्त ] अन्तर्मु हुर्त, न्यून मुहुर्त; ( भग )।
भिष्फ पुं भीष्म । स्वनाम-ख्यात एक कुरुवंशीय चित्रिय, गां-
 गेय, भीव्म पितामहः २ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक
  रसः ३ वि भय-जनक, भयंकरः (हे २, ४४; प्राक्त ६)
  कुमा 🗘 ।
भिन्भल वि [ विह्नल ] न्याकुत्तः ( हे २, ४८; ६०; प्राक्त
  २४: कुमा; वज्जा १५६ )।
भिव्भछण न [ विह्वछन ] व्याकुत्त वनानाः ( कुमा )।
भिव्भिस अक [भास् + यङ्=वाभास्य] अत्यन्त दीपना ।
  वक्र-भिन्भसमाण, भिन्भिसमीण; ( णाया १, १-पत
  ३८; राय; पि ४४६ )।
भिमोर वुं [दे हिमोर ] हिम का मध्य भाग(?); (हे र,
  908)1
भियग देखो भयग; (सण्)।
भिलिंग सक [दे] अभ्यङ्ग करना, मालिश करना । भिलिं-
  गेजः; ( ग्राचा २, १३, २; ४; ४; निचू १७ ) ।
  भिलिंगांत: ( निचू १७ )। प्रयो--भिलिंगांवेज: (निचू १७),
  वक्र—भिल्णिंगात; ( निवृ १७ )।
भिलिंग ) पुं [ दे ] धान्य-विशेष, मसूर; (कप्प; पंचा १०,
भिलिंगु 🗸 🛂 )।
भिलिंज पुं [दे] ग्रभ्यंगः (सूत्र १, ४, २, ८ टी्) ।
भिलुगा स्त्री [दे] फटी हुई जमीन, भूमि की रेखा —फाट;
 ( य्राचा २, १, ४, ४)।
भिष्ठ पुं [ भिष्ठ ] १ अनार्य देश-विशेष: ( पत्र २७४ ) ।
  २ एक अनार्य जाति; ( सुर २, ४; ६, ३४; महा )।
```

```
भिल्लमाल पुं [. भिल्लमाल ] स्वनाम-ख्यात एक प्रसिद्ध
  च्रतिय-वंशः ( विवे १९४ )।
्रिमल्लायई स्त्री [ भल्लातकी ] भिलावाँ का पेड़; ( उप
  १०३१ टी )।
 भिहिलञ वि [ भिलित ] खगिडत, तोड़ा हुग्रा; "पंचमहन्त्रय-
  तुंगो पायारों भिल्लियों जेएं" ( उन )।
 भिस देखो भास=भास् । भिसइ; (हे ४, २०३; पंड् )।
  वक्र—भिसंत, भिसमाण, भिसमीण; ( पउम ३, १२७;
  ४५, ३७; णाया १, १; भ्रोप; कुमा; गाया १, ४१; पि
  ५६२ )।
 भिस सक [ प्लुप् ] जलाना; ( प्राष्ट ६४; धात्वा १४७ )।
 भिस सक [ भायय ] डराना । भिसइ, भिसेइ: (प्राक्त ६४) ।
भिस न [ भूरा ] १ अत्यन्त, अतिशयः अतिशयितः "गलंत-
  भिसभिन्नदेहे य" (पिंड ४८३: उप ३२० टो: सत्त ६१:
 • भवि ) ।
 भिस देखो विस; ( प्राकृ १४; पगण १; सूत्र २, ३, १८) ।
  °कंदय पुं [ °कन्दक ] एक प्रकार की खाने की मिष्ट बस्तु;
  -{(पगण १७—पत ४३३) । °मुणाली सी [ °मुणाली ]
  कमिलिनी: (पगण १)।
भिस्र वृं [भिस्रज्] १ वैद्य, चिकित्सकः, (हे १, १८;
  कुमा ) । २ भगवान् मल्लिनाथ का प्रथम गगावर; (पव ८) ।
 भिसंत देखो भिस=भास् /
भिसंत न [दे ] अनर्थ: (दे ६, १०४)।
 भिसग देखो भिसर्थ; (गाया १, १-पत १५४)।
 भिसण सक [दे] फेंकना, डार्लना । भिसणेमि; (गा ३१२)।
 भिसमाण देखो भिस=भार्स्।
 भिसरा स्त्री [ दे ] मतस्य पकुड़में का जाल-विशेप: ( विपा १,
  ८-- पत्र ८४ )।
भिसाव सक [ भायय ] डराना | भिसावेद; ( प्राकृ ६४) ।
भिसिआ ) ही [दे वृपिका ] श्रासन-विशेप, ऋपि का
শ্ৰিমিনা সামন; (दे ६, १०४; मग; क्रेप्र ३७२; णाया
  १, ८; उप ६४८ टी; ग्रीप; स्त्र २, २, ४८ )।
भिसिण देखां भिसण । भिसणेमि; (गा ३१२ अ)।
भिसिणी स्त्री [ विसिनी ] कमलिनी, पश्चिनी; ( हे १, २३८;
  कुमा; गा ३०८; काप्र ३१; महा; पात्र )।.
भिसी ह्यो [ बृपी ] देखो भिसिआ; (पाश्र )।
भिसील न दि ] नृत्य-विरोप; ( ठा ४, ४—पत २८४ )।
```

```
भिह ) अक [भी] उरना। भिहदः (पष्ट्)। क्र-भेअञ्बः
      ∫ (सुपा ४८४)।
भी स्त्री भी । भयः "नेः दंडभी दंडं समारभेज्जासि"
 ( ब्राचा ) । २ वि. डरने वाला, भीह; ( ब्राचा ) ।
भीअ वि [ भीत ] डरा हुआ; ( हे २, १६३; ४, ४३; पात्र;
 कुमा; डवा ) । भीय वि िभीत । ग्रत्यन्त डरा हुग्रा;
 (सुर ३, १६४)।
भीइ खी [भोति ] डर, भय; ( धुर २, २३७; सिरि ८३६;
 प्रास् २४)।
भीइअ वि [भीत ] डरा हुआ; ( उप ६४० )।
भीइर वि [ भेत् ] डरने वाला; "ता मरणभीइरं विसज्जेह मं,
 पव्यइस्सं'' (वसु )।
भीड [ दे ] देखां भिड । संकृ—भीडिवि ( ग्रप ); (भिव)।
भीडिअ [ दे ] देखां भिडिय; ( सुपा २६२ )।
भीतर [दे] देखो भित्तर; ( कुमा )।
भीम वि भीम ] १ भयंकर, भीपण; ( पात्र; डव; पण्ह १,
 १; जी ४४; प्रास् १४४ )। २ पुं. एक पागड्व, भीमसेन;
 (गा ४४३)। ३ राज्ञस-निकाय का दिज्ञाण दिशाका
 इन्द्र; (ठा २, ३---पत्र ८१)। ४ भारतवर्ष का भावी
 सातवाँ प्रतिवासुदेव; "अपराइए य भीमे महाभीमे य सुग्गीवे"
 (सम १५४)। १ राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंका-
 पति; ( पटम ४, २६३ )। ६ सगर चकवर्ती का एक पुत्र;
 ( पउम १, १७१ )। ७ दमयंती का पिता; ( कुप्र ४८)।
 एक कुल-पुल; (कुप्र १२२)। ६ गुजरात का चौलुक्य-
 वंशीय एक राजा-भीमदेव; ( कुप्र ४ )। १० हस्तिनापुर
 नगर का एक कृदमाह - राज-पुरुप; (विपा १, २)। °एव
 वं िदेव ] गुजरात का एक चौलुक्य राजा; ( कुप्र ४ )।
 °कुमार पुं [ °कुमार ] एक राज-पुतः; ( धम्म )। °प्पम
 पुं िप्रभ राच्नस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति;
 ( पडम १, २१६ )। रह पुं [ °रथ ] एक राजा, दमयंती
 का पिता; ( कुप्र ४८)। "सेण पुं [ "सेन ] १ एक पागडन,
 भौम; (गाया १, १६)। २ एक कुलकर पुरुप; (सम
  १५० )। "ाविल पुं [ "विलि ] श्रंग-विद्या का जानकार
 पहला हद पुरुप; (विचार ४७३)। "सुर न [ "सुर ]
 शास्त्र-विशेप; ( अणु )।
भीरु ) वि [भीरु, कि ] डरपोक; (चेइय्र ६६; गउड;
भीरुअ जित्त २७, १०; अभि ५२ )।
```

भीस सक [भोषय् ] डराना । भीसइ; (धात्वा १४७), भीसेइ: ( प्राक्त ६४ )। भोसण वि [भीषण ] भयंकर, भय-जनक; ( जी ४६; सण; पात्र)। भीसय देखों भेसगः (राज)। भीसाव देखां भीस । भीसावेइ; (धात्वा १४७)। भीसिद ( शौ ) वि [ भीपित ] भय-भीत किया हुत्रा, डराया हुआ; ( नाट--माल ५६ ) । भीह अक भी ] डरना । भीहइ; ( प्राकृ ६४ )। भुअ देखां भुज । भुग्रइ, भुग्रए; (. पड् ) । भुअ न दि ] भूज-पल, वृत्त-विशेष की छाल; (दे ६, १०६)। °रुक्ख पुं ि बुक्ष व बृत्त-विशेषः; भूर्जपत्र का पेड़ः ( परारा १ ---पत ३४) । 'चत्त न [ 'पन्न ] भोजपतः (गउड ६४१) । भुअ पुंस्ती [भुज] १ हाथ, कर; (कुमा)। २ गणित-प्रसिद्ध रेखा-विरोष; ( हे १, ४ ) । स्ती- अा; ( हे १, ४; पिंग; गडड; से १, ३)। °परिसप्प पुंसी [ °एरिसर्प ] हाथ से चलने वाला प्राणी, हाथ मे चलने वाली सर्प-जाति; (जी २१; पराण १; जीव २)। स्त्री—° रिपणी; (जीव २ )। °मूल न [ भूल ] कत्ता, काँख; (पात्र )। °मोयग पुं [ °मोचक ] रत्न की एक जाति; ( भग; श्रीप; उत्त ३६, ण्हः तंदु २०)। "सप्प पुं ि सर्प वे देखो "परिसप्पः (पव ११०)। °ाळ वि [ °वत् ] वलवान् हाथ वालाः (सिरि ७६६)। भुक्षअ देखो अुअग; ( गउड; पिंग; से ७, ३६; पात्र )। भुअइंद पुं [ भुजगेन्द्र ] १ श्रेष्ठ सर्पः; (गडड )। २ रोव नाग, वासुकि; ( अन्तु २७)। **ेबुरेस** पुं [**ेपुरे**श ] श्रीकृष्णः ( ग्रन्चु २७)। भुअईसर ) पुं [ भुजगेश्वर ] डवर देखो; ( पगह १, ४ भुअएसर । — पत ७८; ब्रच्च ३६)। °णअरणाह पुं [ नगरनाथ] श्रीकृत्या; (ग्रच्चु ३६ )। भुअंग पुं. [ भुजंग ] १ सर्प, साँप; ( सं ४, ६०; गा ६४०; गउड; सुर २, २४४; उव; महा; पाश्र)। २ विट, रंडी-.वाज, वेरया-गामो; ( कुमा; वज्जा ११६ )। ३ जार, उपप्रति; ( कप् )। ४ यूतकार, जुत्राड़ी; ( उप पृ २५२)। \ ४ जोर, तस्कर; "देव सलोत्तंत्रो चेव मायापश्रोयकुसलो वाणि-ययवेसधारी गहियो महाभुत्रंगा" (स ४३०)। ६ वदमारा, ठगः "तावसवेसधारिणा गहियनलियापत्रोगखग्गा विसेणकुमार-संतिया चतारि महाभुयंग ति" (स ५२४ )। . "किति स्त्री

िकृत्ति ] कंचुक; (गा ६४०)। °पआत (ग्रप) देखा °द्यजाय; ( पिंग ) । °द्यजाय न [ °प्रयात ] १ सर्प-गति; २ छन्द-विशेष; ( भवि )। °राअ पुं [ °राज ] शेष नाग; ( त्रि ८२ )। °वइ पुं [ °पति ] शेष नाग; (गउड)ू। °ापआअ ( अप ) देखां °प्पजायः ( पिंग )। भुअंगम पुं [भुजंगम] १ सर्प, साँप; (गउड १७८; पिंग )। २ स्वनाम-ख्यात एक चार; ( महा )। भुअंगिणी ) स्त्री [ भुजङ्गी ] १ विद्या-विशेष; ( पडम ७, ∫ १४०)। २ नागिन; (सुपा १८१; भत्त 990)1 भुअग वुं [ भुजग ] १ सर्प, साँप; ( प्रुर २, २३६; महा; जी ३१)। १ एक देव-जाति, नाग-कुमार देव; (पग्ह १, ४ )। ३ वानव्यंतर देवों की एक जाति, महे।रगः; ( इक )। ४ रंडीवाज; "मं कुटु शिव्य भुयगं तुमं पयारे सि श्रलियवय शेहिं" (कुप्र ३०६)। ५ वि भोगी, विवासी; ( गाया १, १ टो-पत ४; श्रीप )। °परिरिंगिअ न [परिरिङ्गत ] छन्द-विरोब; ( अजि १६ )। °वई स्त्री [ °वती ] एक इन्द्राणी, अतिकाय-नामक महोरगेन्द्र की एक अप्र-महिण्ली; (इक; ठा ४, १; फाया २ ) । °वर पुं [ °चर ] द्वीप-विशेष; (राज)। भुअग वि [भोजक ] पूजक, सेवा-कारक; ( याया १, १ टी-पन ४; ग्रोप; ग्रंत )। भुअगा स्त्री [ भुजगा ] एक इन्द्राणी, त्र्रतिकाय-नामक इन्द्र की एक अत्र-महिवी; ( ठा ४, १, णाया २; इक )। अअगीसर देखो सुअईसर; (तंदु २०)। भुअण देखे। भुवण; ( चंड; हास्य १२२; पिंग; गउड )। भुअप्यइ 🦴 भुअप्फइ Ғ देखा वहस्सद्ग, (पि २१२; षड् )। भुअस्सइ 🤈 भुआ देखो भुअ=भुज । भुइ स्त्री [ भृति ] १ भरण; २ पाषण; ३ वेतन; ४ मूल्य; ( हे १, १३१; षड् )। भुउडि देखो भिउडिः; ( पि १२४ )। भुंगल न [दे ] वाय-विशेष; ( सिरि ४१२ )। भुंज सक [ भुज् ] १ भोजन करना । २ पालन करना । ३ भोग करना । ४ अनुभव करना । भुंजइ; (हे ४, ११०; कसः उवा ) । भुजेज्जाः (कप्प ) । "निश्रभुवं भुजस् 'स्रुहेर्णं'' (सिरि १०४४ )। भूका—भुजित्याः (पि ५१०)।

भवि--भुं जिही, भोक्खसि, भोक्खामि, भोक्खसे, मान्छं; (पि ४३२; व.प्प; हे ३, १७१ )। कर्म-- भुज्जद, भुं जिज्जद; (हे ४, २४६)। वक्ट-भुंजंत, भुंजमाण, भुंजेमाण, 💉 मुंजाण; ( श्राचा; कुमा; विपा १, २; सम ३६; कप्प; पि ५०७; धर्मवि १२७ )। कवक्त--भुज्जांतः ( सुपा ३७५ )। संह-भुंजिअ, भुंजिआ, भुंजिऊण, भुंजिऊणं, भुंजित्ता, मुंजित्तु, भोच्बा, भोत्तुं, भोत्तृणः (पि ४६१; सूर्य १, ३, ४, २; सण; पि ४८४; उत ६, ३; पि ४०७; हे २, १४; कुमा; प्राकृ ३४ ) । हेक्-भुंजित्तए, भोत्तुं, भोत्तए; ( पि ४७८; हे ४, २१२; श्राचा ), भुंजण; ( अप ); (कुमा )। इ-भुज, भुंजियव्व, भुंजेयव्व, भोत्तव्व, भुत्तव्व, भोज्ञ, भोग्ग; (तंदु ३३; धर्मवि ४१; उप १३६ टो; श्रा१६; सुपा ४६६; पिंडमा ४४; सम्मत २१६; खाया १, १; पडम ६४, ६४; हे ४, २१२; सुपा ४६४; पउन ६८, २२; दे ७, २१; ब्रोघ २१४; उप पृ ७४; सुपा १६३; भवि )। भुंजग वि [ भोजक ] भे।जन करने वाला; ( पिंड १२३ )। **भुंजण** देखा **भुंज**≔भुज् । 🎢 जण न [ भोजन ] भोजन; ( पिंड ५२१ )। भुंजणा स्त्री. अपर देखो; ( पत्र १०१ )। भुंजय देखा भुंजग; ( सण )। भुंजाच सक [भोजय] १ भोजन कराना । २ पालन कराना। ३ भाग कराना । भुंजावेदः ( महा )। क्वक ---भुंजाविङ्जंतः (पउम २, ४)। संक्र—भुंजाविऊण, भुंजावित्ताः; (पि ४८२)। हेह-भुंजावेउः; (पंचा १०, ४८ हो )। भुंजावय वि [ भोजक ] भोजन कराने वाला; (स २४१)। भूंजाविअ वि [ भोजित ] जिसको भोजन कराया गया हो वह: (धर्मवि ३८; कुप्र १६८ )। भुंजिअ देखा भुंज=भुज् । भुंजिअ देखा भुत्तः ( भवि )। अनुंजिर वि [ भोक्त ] भोजन करने वाला; ( युपा ११ )। ूर्ण मुंड पुंसी [दे] सुकर, वराह; गुजराती में 'भुंड'; (दे ६, १०६)। सी—°डी, °डिणी; (दे ६, १०६टी; भवि )। भुंडोर [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ६, १०६ )। भुंभल न [ दे ] मद्य-पात्र; ( कम्म १, ४२ )।

भंहडि ( अप ) देखां भूमि; ( हे ४, ३६४ )।

भुक्क अक [ बुक् ] भूँकना, ज्वान का वे।लना । भुक्क : (गा ६६४ अ ) । भुक्तण पुं[दे] १ थान, कृता; २ मद्य व्यादि का मान; . (दे ६, ११०)। भुक्तिअ न [ वुक्तित ] श्वान का राज्य; (पाम;पि २०६ )। भुक्तिर वि [ वुकित् ] भूँकने वाला; ( कुमा ) । भुक्खा स्त्री [दे बुभुक्षा] भूख, सुधा; (दे ६, १०६; णाया १, १—पत २८; महा; उप ३७६; आरा ६६; सम्मत १४७)। °लु वि [ °वत् ] भूखाः ( धर्मवि ६६)। भुविखअ वि [ दे तुभुक्षित ] भूला, नुधातुर; (पात्र; कुप्र १२६; सुपा ५०१; उप ७२⊏ टी<sub>;</sub> स ५⊏३; वै २६ )। भुगुभुग ब्रक [ भुगभुगाय ] भुग भुग ब्रावाज करना । वक्त-भुगुभुगेंत; (पडम १०४, ४६ )। भुग्ग वि [ भुन्न ] १ मं(ड़ा हुत्रा, वक, कुटिल; ( णाया १, प्ल १३३; उना )। २ नि. भन्न, इटा हुआ; ( णाया १, ८) । ३ दग्ध, जला हुआ; "िकं मज्म जीविएणं एवं-विहगराभविगाभुग्गाए" ( उप ७६८ टी )। ४ भूना हुआ; ''चणडव्य भुगगु'' ( कुप्र ४३२ )। भुज ( अप ) देखां भुंज । भुजदः ( सण )। भुजंग देखो भुअंग; ( भवि )। भुजग देखो भुअग=भुजग; ( धर्मवि १२४ )। भुज्ज देखो भुंज। भुज्जदः ( पडू )। भुज्ज पुं [ भूजी ] १ वृत्त-विशेष; २ न. वृत्त-विशेष की छाल; (कप्पु; उप पृ १२७; सुपा २७०)। **"पत्त, "वत्त** न [ °पत्र ] वही अर्थ; ( आवम: नाट—विक ३३ )। भुज्ज देखी भुज । भुज्ञ वि [ भूयस् ] प्रभूत, अनल्प; ( औप; पि ४१४ ) । भुज्जिय वि [दे भुन ] १ भूना हुआ धान्यः २ पुं. धाना, भूना हुआ यव; ( पगह २, ५ —पत्न १४८ )। भुज्जो ब्रक [भ्यस् ] फिर, पुनः; ( उत्रा; सुपा २७२ )। भुष्ण पुं [ भूषा ] १ स्त्री का गर्भ; २ वालक, शिशुः ( संदित 90)1 भुत्त वि [ भुक्त ] १ भित्ततः ( गाया १, १; उवाः प्राप्त ३८)। २ जिसने भाजन किया हो वह; "ते भायरो न भुता" ( मुख १, १५; कुप्र १२ )। ३ सेवित; ४ अनुभूत; "ग्रम्म ताय मए भोगा भुत्ता विसफलोत्रमा" ( उत्त १६, ११; णाया १, १)। १ न. भद्मण, भाजन; "हासभुतासियाणि य" (उत्त १६, १२)। ६ विष-विशेष; (ठा६)।

°भोगि वि [ °भोगिन् ] जिसने भोगों का सेवन किया हो | वह; ( णाया १, १ )। भुत्तवंत वि [ भुक्तवत् ] जिसने भोजन किया हो वह; ( पि ३६७ )। भूत्तव्व देखो भूज। भुत्ति स्त्री [ भुक्ति ] १ भोजनः (ग्रन्चु १७: ग्रज्भा ८२) । २ भोगः (स्या १०८) । ३ ऋाजीविका के लिये दिया जाता गाँव, ज्ञेत त्रादि गिरास; ''उज्जेगी नाम पुरी दिन्ना तस्स य कुमारभुत्तीए" ( उप २११ टी; कुप्र १६६ )। [ °पाल ] गिरासदार; (धर्मनि १५४ ) । भुन्तु वि [ भोक्तु ] भोगने वाला; ( श्रा ६, संबोध ३५ ) । भु**त्तृण** पुं [ **दे** ] स्ट्य, नौकर; ( दे ६, १०६ )। अुत्थल्ल पुं [ दे ] बिल्ली को फेंका जाता भोजन; ( कप्पू)। भुम देखो भम=भ्रम् । भुमइ; (हे ४, १६१; सण )। संक्र---भुमिवि (न्त्रप); (सण)। भुम<sup>°</sup> भुमगा ( स्त्री [भू] भौं, ग्राँख के ऊपर की रोम-राजि; भुमया ( (भग; उवा; हे २, १६७; औप; कुमा; पात्र) भुमा / पव ५३)। भुमिअ देखो भमिअ=भ्रान्तः "भुमित्रवण्" ( कुमा )। भुस्मि ( अप ) देखो भूमि; ( पिंग )। भुरुंडिआ स्त्री [दे] शिवा, ध्याली; (दे ६, १०१)। भुरुं डिय 🥤 वि [दे] उद्धूलित, धूलि-लिप्तः "धूलिभुरुं-भुरुकुंडिअ 🔓 डियपुतेहिं परिगया चिंतए तत्तो" (सुपा २२६; भुरुहुंडिअ ) दे ६, १०६ ), "भूरभुर(१ ह)कुंडियंगो" (कुप्र २६३)। भुहल अक [ भ्रंश् ] १ च्युत होना । २ गिरना । ३ भूलना । "भुल्लंति ते मणा मग्गा हा पमात्री दुरंतत्री" ( त्रात्म १६; हे ४, १७७ )।. भुल्ल नि [ भूष] भूला हुआ; ''कामंध्रत्रो कि प्रभमेसि भुल्लो'' ः( अ. १४३; सुपा १२४; ४१६; कष्पु ) । भुल्लिविथ वि [ भ्रंशित ] भ्रष्ट किया हुंग्रा; ( कुमा ) । सुव्लिर वि [ भ्रंशिन् ] भूलने वाला; "मयणत्रभुल्लिग्दुल्ल-वियमिल्वसुमहल्वतिक्खमल्वीहिं" (सुपा १२३)। भुल्लुंकी [दे] देखो भर्ल्लुंकी; (पात्र )। भुव देखो हुच=भ । भुवद; (पि ४७४)। भुवदि ( शौ); ( धात्वा १४७)। भूका—मुनि; ( भग )। भुव देखो भुअ=भुज; (भवि)।

भुवइंद देखो भुअइंद; ( स ४, ७१ )। भुवण न [ भुवन ] १ जगत्, लोकः; (जी १; सुपा २१; कुमा २, १४ )। २ जीव, प्राणी; "भुवणाभयदाणतित्रयस्त" (कुमा)। ३ त्राकाश; (प्रास् १००)। °क्खोहणी स्त्री [ श्लोभनी ] विद्या-विशेष; ( सुपा १७४ )। °गुरु पुं िगुरु ] जगत् का गुरु; ( सुपा ७४ )। 'नाह पुं ['नाथ] जगत् का स्राता; ( उप पृ ३५७ )। °पाल पुं [ °पाल ] विक्रम की वारहवीं शताब्दी का गोपिंगरि का एक राजा; (मुणि १०८६ )। वैधु पुं [ विस्धु ] १ जगत का वन्युः २ जिनदेव; ( उप २११ टी )। °सोह पुं [ °शोभ ] सातवें वलद्देव के दीक्षक एक जैन मुनि; ( पडम २०, २०५ )। 999)1. भुवणा स्त्री [ भुवना ] विद्या-विशेषः, ( पडम ७, १४० )। **भुश्का** (मा ) देखो **भुक्खाः** (प्राक्ट १०१ )। भुस देखो बुस; "तुसरासी इवा भुसरासी इवा" (भग १४)। भुसुंढि स्त्री [ दे भुशुण्डि ] रास्त्र-विरोष; ( सर्ग ) । भू देखो भुव=भू। भोमिः; (पि ४७६)। संक्र-भोत्तः। भोदूण ( शौ ); ( हे ४, २७१ )। भू स्त्री [ भ्रू ] भौं, ग्राँख के उपर की रोम-राजि; "रन्ना भु-सन्नाए" ( सुपा ५७६; श्रा १४; सुपा २२६; कुमा )। भू स्त्री [ भू ] १ पृथिवी, धरती; ( कुमा; कुप्र ११६; जीवस २७६; सिरि १०४४')। २ पृथ्वीकाय, पार्थिव शरीर वाला जीव; ( कस्म ४; १०; १६; ३६ )।: °आर वुं[ 'दार ] श्कर, स्थ्रर; (किरात ६)। "कंत वुं [ "कान्त ] राजा, नर-पति; (श्रा २८)। °गोल पुं [ °गोल ] गोलाकार भूमगडन; (कप्)। <sup>°</sup>चंद पुं [ °चन्द्र ] पृथिवी का चन्द्र, भूमि-चन्द्र; (कप्यू)। °चर वि [ °चर ] भूमि पर चलने-फिरने वाला मनुष्य आदि; ( उप ६८६ टी )। °च्छत्त पुंन [ ँच्छत्र ] वनस्पति-विशेष; ( दं १, ६४) । ँतणग देखो °यणय; ( राज. ) । °ध्रण पुं [ °ध्रन ] राजा; (श्रा २८) । °धर g [°धर] १ राजा, नरपति; ( धर्मवि ३ )। २ पर्वतः 🙏 पहाड़; (धर्मवि ३; कुप्र:२६४)। °नाह पुं िनाथ ] राजा; ( उप ६८६ टी; धर्मवि १०७ )। °मह पुं [°मह ] ब्रहोरात का सत्ताईसवाँ मुहूर्त; (सम ४१)। **ँयणय** पुंन [ °तृणक ] वनस्पति-विशेषः; (पर्णा ,१ —पत्र ३४ ) । °रुह पुं [ °रुह ] वृत्त, पेड़; ( गउड; पुष्फ ३६२; धर्मवि १३८)। °व पुं [ °प ] राजा; (उप ७२¤ टी; ती ३; श्रु ६६; काल)।

°बइ पुं [ °पित ] राजा; ( सुपा ३६; पिंग )। °बाल पुं [ °पाल ] १ राजा; ( गउड; सुपा ४६० )। २ व्यक्ति-ब्राचक नाम; ( भवि )। 'वित्त पुं [ °वित्त ] राजा; ( श्रा 🥕 २८ )। °वीढ न [ °पीठ] भूतल, भूमि-तल; (सुपा ४६३)। ं°हर देखें। °धर; ( सण )। भू ो पुं[भृयस्] कर्म-वन्ध का एक प्रकार; (कम्म ५, भूअ रिर; २३)। °गार पुं [°कार] वही अर्थ; (कम्म ४, २२)। देखा भूओगार। 🗸 भूअ पुं [ दे ] यन्तवाह, यन्त्र-वाहक पुरुव; ( दे ६, १०७) । भूअ वि [ भूत ] १ वृत, संजात, बना हुया; २ य्रतीत, गुजरा हुमा; ( पड्; पिंग )। 🔌 प्राप्त, लब्ध; ( गाया १, १ — पत ७४ )। ४ समान, सदृश, नुल्य; "तसभूएहिं" ( सूझ २, ७, ७; ⊏ ट्री )। १ वास्तविक, यथार्थ, सत्य; ''भूझ-त्येहिं चिम्र गुणेहिं" ( गउड ), "भूयत्यसत्यगंथी" (सम्मत्त ' १३६ ) । ६ विद्यमान; "एवं जह स इत्थो संतो भूओ तद-न्नहाभूमा" ( विसं २२५१ )। ७ उपमा, श्रीपम्य; ⊏ तादः (र्य, तदर्थ-भाव: "ब्रोवम्म तादत्ये व हुज एसित्य भूयसहो ति" 💙 श्रावक १२४ ) । ६ न. प्रक्वस्रर्थ; "उम्मतगभूए" ( छ ४, १)। १० पुं. एक देव-जाति; (पगह १, ४; इक; गाया १, १—नत्र ३६ )। ११ पिशाच; (पात्र; दे ४, २४)। १२ समुद्र-विशेषः ( देवन्द्र २५५ )। १३ द्वीप-विशेषः (सुज १४ पुंनः जन्तु, प्राणी; "पाणाई भ्याई जीवाई सताइ", "भूयाणि वा जीवाणि वा" ( भ्राचा १, ६, ४, ४; १, ७, २, १; २, १, १, ११; पि ३६७), ''हरियाणि भूयाणि विलंबगाणि" ( सूत्र १, ७, ५; उतर १६६ )। १४ पृथिवी त्रादि पाँच द्रव्य, महाभूतः ( स १६४ ), 'किं मन्ने पंच भूया" (विसे १६८)। १६ यून, पेड़, वनस्पति; ( ब्राचा १, १, ६, २ )। °ईंद एं [ °इन्द्र ] भूत-देवों का इन्द्र; (पि १६०)। °गाह वुं [ श्रह ] भूत का आवेश; ( जोव ३ )। °ग्गाम युं [ °ग्राम ] जीव-समूह; (सम २६)। त्य वि [ ° ार्थ ] यथार्थ, वास्तविकः; ( गठडः; पडम २८, १४)। °द्रिण्णा देखों °द्रिन्ना; (पडिं)। °द्रिन्न पुं [ °दिन्न ] १ एक जैन ग्राचार्य; (गांदि)। २ एक चागडाल-नायक; ( महा )। °दिन्ना स्त्री [ °दिन्ना ] १ एक थ्रन्त-कृत्स्त्री; ( ब्रांत )। २ एक जैन साम्ब्री, महर्षि स्थूलमंद्र को एक भगिनी; ( कप्प )। <sup>°</sup>मंडलपविमत्ति न [ °मण्ड-लप्रविभक्ति ] नाट्य-विधि का एक भेद; ( राज )। °लिवि स्त्री [ °िक्ठिप ] लिपि-विरोप; ( सम ३४ )। °वडिंसा स्त्री

[ "वतंसा ] १ एक इन्द्राणी; ( जीव ३)। २ एक राज-धानी; ( दीव ) । °वाइ, °वाइय, °वादिय पुं [ °वादिन, ंवादिक ] १ एक देव-जाति; ( इक; पगह १, ४; ग्रीप )। र वि भूत-प्रह का उपचार करने वाला, मन्त्र-तन्सादि का जानकार; (सुख १, १४)। 'वाय पुं िवाद ] १ यथार्थ बाद; २ दृष्टिनाद, बारहवाँ जैन अंग-भ्रन्य; (ठा १० - पत्र ४६१)। "विज्जा, "वेज्जा स्त्री [ "विद्या ] ब्रायुर्वेद का एक भेद, भूत-निम्रह-विद्या; ( विपा १, ७--पत ७५ टी )। **ाणंद** पुं [ानन्द्र] १ नागकुमार देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र; (इक; टा २, ३--पत ८४)। २ राजा कृणिक का पट्ट-हस्ती; (भग १७, १) । गणंद्रपह वुं ['ानन्द्र-प्रभा ] भूतानन्द इन्द्र का एक उत्पात-पर्वत; (राजं)। ावाय देखो वाय; ( विसे ४४१; पव ६२ टी ) । 🗥 🦈 भूअण्ण पुं [दे ] जाती हुई खल-भूमि में किया जाता यहां, (दे E, 900 ) 1 भूआ हो [भूता ] १ एक जैन साध्त्री, महर्षि स्थूलभद्र को एक भगिनी; ( कर्प; पड़ि ) । २ इन्द्राणी की एक राजधानो; (जीव ३)। भूइ स्त्री [ भूति ] १ संपत्ति, धन, दौलत; 'ता परदेसं गेतु विडविता भूरिभृद्यवभारं" (सुर १, २२३; सुपा १४८) 🕂 र भस्म, राखः, "जारमसायासमुब्भवभृद्दसुहप्कंससिज्जिरंगीए" ('गा ४०८; स ६ ; गडड )। ३ महादेव के अंग की भस्म; "भू-इम्सियं हरसरीरं व" (सुपा १४८; ३६३)। ४ वृद्धिः; ( सुत्र १, ६, ६ )। १ जीव-रचा; ( उत १२, ३३ )। े °कम्म पुन [ °कर्मन् ] शरीर मादि की रचा के लिए किया जाता भस्मलेपन-स्वयंधनादिः (पत ७३ टीः वृह:१)। ंपण्ण, ंपन्न वि [ंप्रज्ञ ] १ जीव रचा की बुद्धि वाला; ( उत्त १२, ३३ ) । २ झान की दृद्धि वाला, अनन्त-झानी; (सूय १, ६, ६)। देखो भूई । भूइंद पुं [भूतेन्द्र ] भूतों का इन्द्र; (पि १६०)। भूइट्ट वि [ भूयिष्ठ ] अति प्रभृत, अत्यन्त; ( विसे २०३६; ्विक १४१)। भूइट्टा स्त्री [ भूतेषा ] चतुर्दशी तिथि; ( प्रारू ) । भूई° देखो भूइ; (पत्र २—मा ११२)। °किस्मिय वि [ किर्मिक ] भूति-कर्म करने वाला; ( ग्रीप ) । भूओ ब्र [ भूयस् ] १ फिर से, पुनः; ( पउम ६८, २८; पंच २, १८)। २ बारवार, फिर फिर; "मुख्री 'य ब्रहिलसंतं" (उप ६५१)। "गार पुं [ "कार ] कर्म-बन्ध का एक प्रकार,

थोड़ी कर्म-प्रकृति के बन्ध के वाद होने वाला अधिक-प्रकृति-वन्य; (पंच ४, १२)। भूओद् .पुं [ भूतोद् ] समुद्र-विशेष; ( सुज्ज १६ )। भूओवघाइय वि [भूतोपघातिन्, °क ] जीवों की हिसा करने वाला; ( सम ३७; श्रीप )। भूंहडी ( अप ) देखो भूमि; ( हे ४, ३६५ टि )। भूण देखां भुण्णः (संन्नि १७; सम्मत ८६ )। भूज देखो भुज्ज=मूर्ज; ( प्राकृ २६ )। भूमआ देखो भुमया; ( प्राप्र )। भूमणया स्त्री [ दे ] स्थान, ब्राच्छांदन; ( वत्र १ )। भूमि स्त्री [भूमि] १ पृथित्री, धरती; (पउम ६६, ४८; गउड )। २ चेंत्र; (कुमा)। ३ स्थल, जमीन, जगह, स्थान; (पात्र; उत्रा; कुमा )। ४ काल, समंय; (कप्प )। १ माल, मजला, तला; "सत्तभूमियं पासायभवणं" ( महा )। °कंप युं [ °कम्प ] भू-कम्पः ( पउम ६६, ४८ ) । °गिहः, <sup>°</sup>घर न [ °गृह ] नोचे का घर, भोंघरा; ( श्रा १६; महा )। °**गोयरिय** वि [ °**गोचरिक** ] स्थलचर, मनुःय त्रादि; (पडम ४६, ४२ )। ह्यी—°री; (पउम ७०, १२ )। °च्छत न [ °च्छत्र,] वनस्पति-विशेष; ( दे ) । °तळ न [ °तळ] धरा-१ए, भूतल; (सुर २, १०४)। दिव पुं [ दिव] बाह्मणः ( मोह १०७ )। °फोड पुं [ °स्फोट ] वनस्पति-विशेष; (जी ६)। °फोडी स्त्री [ °स्फोटी ] एक जात का जरूरीला जन्तुः "पासग्रणं कुणमाणो दहो गुज्मामिम भूमि-फोडीए" ( सुपा ६२० )। भाग पुं [ भाग ] भूमि-प्रदेश; ( महा )। °रुह पुन [ °रुह ] भूमिस्कोट, वनस्पति-विशेष: (भार॰; पर ४)। °वइ पुं [°पति] राजा; (उप पृ १८८ )। °वाल पुं [ °पाल ] राना; ( गउइ )। °सुअ पुं [ °सुत ] मंगल-प्रहः ( मुच्छ १४६ )। हर देखो धरः (महा)। देखो भूमी। भूमिआ स्रो [ भूमिका ] १ तला, मजला, माल; ( महा )। २ नाटक में पात का वेशान्तर-प्रहण; ( कंप्रु )। भूमिंद पुं [भूमीन्द्र ] राजा, नरपति; ( सम्मत २१७ )। भूमी देखो भूमि; (से १२, ८८; कण्यू; पिंड ४४८; पउम ६४, १० )। <sup>°</sup>तुडयकूड न [ °तुडगकूट ] एक विद्याधर-नगर; ( इक )। भुयंग पुं [ भुजङ्ग ] राजा; (मोह प्राप्त)। भूमीस पुं.[भूमीश ] राजा; ( श्रा १२ )। भूमीसर वुं [ भूमोश्वर ] राजा; (सुपा ४०७)। भूयिष्ठ देखो भूइह; ( हास्य १२३ ) । 🦠

भूरि वि [ भूरि ] १ प्रजुर, अत्यन्त, प्रभूत; ( गउड; क्रुमा; सुर १, २४८; २, ११४ ) । २ न स्वर्ण, सोना; ३ थन, दौलतः ( सार्घ ८४ )। °स्सव पुं [ 'श्रवस् ] एक चन्दवशी्य राजा; ( नाट - वेणी ३७ )। भूस सक भूषय् ] १ सजावट करना । २ शोभाना, अलं-कृत करना। भूमेमि; ( कुमा )। नकृ—भूसयंत; (रंभा)। कृ-भूसः; (रंभा)। भूसण न [ भूषणं ] १ अलंकार, गहनां; ( पात्र; कुमा ) । २ सजावट; ३ सोभा-करण; ( पण्ह २, ४; सण )। भूसा स्त्री [ भूषा ] उत्तर देखो; ( दे ३, ८; कुमा )। भूसिअ वि [ भूषित ] मगिडत, अलंकृत; ( गां ५२०; कुमा; काल )। भूहरी स्त्री [दे] तिलक-विशेष; (सिरि १०२२)। भे ब [ भोस् ] बामन्त्रण-सूचक ब्रब्ययः; ( ब्रीप ) । भेअ पुंत [ भेद ] १ प्रकार; "पुढविभेग्राइ इच्चाई" ( जी ४; १)। २ विशेष, पार्थक्यः (ठा २, १; गउडः, कप्पू)। ३ एक राज-नीति, फूट; "दाणमाणोत्रयारेहि सामभेत्राइएहि य्" ( प्रास् ६७ ), ''सामदंडभेयडवप्याणणोइसुप्यउत्तणयविहिन्सूं 🏲 ( णाया १, १—पत्र ११ )। ४ घाव, आघात; "वड्डंति वम्महविइगणसरप्यसारा ताणं पत्रासइ लहुं चित्र चित्रभेत्रां" (कपू)। १ मण्डल का अपान्तराल, बीच का भागः "पडिवत्तीया उरए तह यत्थमणेस य । भेयवा(१ घा) यो करणकला मुहुताण गतीति य'' (सूज १, १)। ६ विच्छेद, पृथक्करण, विदारण; ( ग्रौप; ग्रंणु )। °कर वि [ °कर ] विच्छेद कर्ता; ( ग्रौप )। °घाय पुं [ धात ] मंडल के बीच में गमन; (सुज्ज १,१)। **ैसमावन्न** वि [ **ैसमापन्न** ] भेद-प्राप्तः ( भग ) । भेअग वि [ भेदक ] भेद-कारक; ( ब्रौप; भग )। भेअण न [ भेदन ] १ विदारण, विच्छेदन, "कुतस्य सत्तपा-यालभेयणे नूण सामत्यं" (चेइय ७४६: प्राप्त १४०) । २ भेद. फूट करना; ( पत्र १०६ )। ३ विनाश; "कुलसयणमित्त-मयणकारिका ह्यों '(तंदु ४६)। भेअय देखा भेअग; ( भग )। भेअव्व देखो भिंद। मेअब्ब देखो भी=भी। भेइल्ल वि [ भेदवत् ] भेद वाला; "सम्मतनाणचरणा पत्तेयं अहअहभेइल्ला" ( संवाध २२; पंच ४, १ )। भेउर देखां भिउर; ( ब्राचा; ठा २, ३ ) !

भेंडी हो [भिण्डा, 'ण्डी ] गुल्म-विशेष, एक जाति की वनस्पति; ( पगह १-- पत ३२ )। भेंभल देखों भिंभल; (से ६, ३७)। भें मिलद ( शी ) देखा भिंभलिअ; ( पि २०६ )। भेक देखां भेग; (दं १, १४७)। भेक्खस युं [ रं ] राज्ञस-रिपु, राज्ञस का प्रतिपर्जा; ( कुप्र 997)1 भेग पुं[ भेक ] मेंडक; ( दे ४, ६; धर्मक्षं ४४७ )। भेच्छ° देखो भिंद । भेज्ज देखो भिजाः (विपा १, १ टी--पत १२ )। भेज्ज भेज्जलय { वि [ दे ] भीर, डरपीक; ( दे ६, १०७; पड्)। भेजजहरू 🗸 भेड़ वि [दे भेर] भीह, कातर; (हे १, २४१; दे ६, १०७; कुमा २, ६२ )। भेडक देखो भेलय; ( मृच्छ १८० )। भेतु वि [ भेतृ ] भेदन-कर्ता; ( श्राचा )। भेक्ञाण देखां भिंद् । भेत्रुण भेद देखो भिंद । संक्र-भेदिश; ( मृच्छ १४३ )। भेद देखों भेअ; (भग)। भेद्भ देखां भेअयः (वेणी ११२)। भेद्रणया देखा भेअणः ( उप पृ ३२१ )। भेदिअ देखा भेद=भिंद । भेदिअ वि [भेदित] सिन्न किया हुआ; (भग)। भेरंड युं [ भेरण्ड ] देश-विशेषः ( राज )। भेरव न भिरव | १ भय, डर; (कप)। २ धुं राज्ञस थ्रादि भयंकर प्राणी; (स्य १, २, १४; १६)। देखो भइरचः ( पडम ६, १८३; चेइय १००; श्रीपः महाः पि ६१)। 'ाणंद वुं ['ानन्द] एक योगी का नाम; (कप्यू)। मेरि हो [ मेरि, °री ] बाद्य-विशेष, डक्का; (कस्प; पिंग; भेरी | श्रीप; सण )। भेरुंड वुं [ भेरुण्ड ] भारुंड पन्नो, दो मुँह श्रीर एक शरीर वाला पिन्न-विशेप; (दे ६, ४०)। भेरुं ड पुं [ दे ] १ चित्रक, चित्ता, खापद पग्रु-विशेप; ( दे ह्, १०८ ) । २ निर्विष सर्पः "सविसो हम्मइ सप्पो भेरः टो तत्य मुच्चइ" ( प्रास् १६ )।

भेरताल पुं िभेरताल | वृज्ञ-विशेष; ( राज ) । भेल सक [ भेलय् ] मिश्रण करना, मिलाना । गुजराती में 'भेडवव्'। संह—भेटइताः (पि २०६)। ्रभेळय पुं ि दे भेळक ] वंडा, उडुप, नौका; (दे ६, १,१०)। मेलविय वि [ मेलित ] मिश्रित, युक्ता; "तां भयभेलवियदिशी जलं ति मन्नमाणां" (वसु)। मेली स्त्री [दे] १ त्राज्ञा, हुकुम; २ वंडा, नौका; ३ वंटी, दासी; (दे ६, ११०)। भेस सक भिषय ] डराना। भेसइ, भंसइ; (धात्वा १४८; प्राक्त ६४)। कर्म-भेसिज्जए; (धर्मवि ३)। वक्त-मेसंत, भेसयंत; ( पउम ४३, ८६; था १२ )। क्वकृ-भैसिज्जंत; (पउम ४६, ४४)। संकृ—भैसेऊण; (काल; पि ४८६)। हेक्-भेसेउं; (कुप्र १११)। भेसग वुं [ भीष्मक ] हिन्मणी का पिता, कौरिइन्य-नगर का एक राजा; ( गाया १, १६; उप ६४८ टी.)। भेसज न [भेपज] श्रोपधः (पटम १४, ४४, ४६)। भेसज्ज न [ भैपज्य ] श्रीपध, दवाई; ( डवा; श्रीप; रंभा) । भेसण न [ भीषण ] डराना, विलासनं; ( श्रोघ २०१ )। मेसणा स्त्री [ भीषणा ] उत्पर देखो; ( पण्ह २, १—पन 900.)1 भैसयंत देखा भेस। भेसाव देखो भेस। भेसावइ; (धात्वा १४८)। भेसाविय ) वि [भीषित ] इराया हुमा; (पडम ४६, ४३; भेसिञ ∫ मे ७, ४४; सुर २, १९०; श्रावक ६३ टी 🗓 भो देखें भुंज । संक्र-भोऊण, भोत्रूण; (धात्वा १४८: संचि ३७)। हेक्-भोउं; (धात्या १४८; संचि ३७)। क्र-भोत्तव्यः ( संनि ३७ ), भोअव्यः ( धात्त्रा १४८)। भो त्र [ भोस् ] श्रामन्त्रण-द्यांतक सन्ययः (प्राक्त ७६; टवाः ग्रीपः जी ४०)। भी स [ भवत् ] तुम, श्राप । स्त्री-भोई: ( उत्त १४, ३३; स ११६ )। भोअ सक [ भोजय् ] खिलाना, भाजन कराना । मायंइ, भोयए; (सम्मत १२४: स्य २, ६, २६ ) एंग्र-भोइता; ( उत ६, ३८ )। भोअ पुं [ दे भोग ] भांड़ा, किराया; ( दे ६, २०८ ) । भोअ देखें भोग; (स ६४८; पात्र; सुपा ४०४; रंभा ३२)। भोअ पुं [भोज ] उज्जयिनी नगरी का एक मुप्रसिद्ध राजा; (रंभा)। 'राय पुं [ 'राज ] वही अर्थ; ( संम्मत ५ )।

भोअ वि भौत ] गस्म से उपलिप्तः ( धर्मसं ४१ )। भोअग वि भोजक ] १ खाने वाला; (पिंड ११७)। २ पालन-कर्ता; ( वृह १ )। भोअडा स्त्री [दे] कच्छ, लंगोट; "ऐवत्यं भोयडादीयं" (निचू १)। भोअण न भोजन ] १ भन्नण, खानाः २ भात त्रादि खाद्य वस्तु; ( ब्राचा; ठा ६: उत्रा; प्रासु १८०; स्त्रप्र ६२: सगा)। ३ लगानार सतरह दिनों का उपवास; (संबोध ४८)। ४ उप-भोग, "विरुवह्वाइं कामभोगाइं समारंभंति भोयगाए" ( सुत्र २, १, १७) । °रुक्ख पुं [ 'वृक्ष ] मोजन देने वाली एक कल्पव्रच-जाति; ( पडम १०२, ११६ )। भोअल ( अप ) पुं [ दे भोल ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। भोइ वि भोजिन् । भोजन करने वाला: ( ब्राचा; पिंड १२०; उव )। भोइ देखा भोगि: ( सुपा ४०४; संबोध ४०; पिंग: रंभा )। भोइ ) पुं [दे भोगिन्, °क ] १ प्रामाध्यन्न, प्राम का भोइअ । मुखिया, गाँव का नायक; ( वव ४; दे ६, १०८; उत १४, ६; वृह १; श्रोधमा ४३; पिंड ४३६; सुख १, ३; पव २६८: भवि; सुपा १६४; गा ४४६ ) । २ महेश: (पड्)। भोइअ वि भोगिक ] १ मोग-युक्त, मोगासक्त, विलासी: ( उत्त १४, ६; गा ४४६ )। २ भोग-वंश में उत्पन्न; (उत्त १४, ६)। भोइश वि भोजित ] जिसको भाजन कराया एया हो वह: (सुर १, २१४)। भोइणो स्त्री [दे भोगिनो] प्रामाध्यत्त की पत्नी; (पिंड ४३६; गा ६०३; ७३७; ७७६; निचू १० )। भोइया ) ह्यो [भोग्या ] १ मार्या, पत्नी, ह्यी; ( बृह १; भोई र्ि पंड ३६८)। २ वेश्याः (वव ७)। मोई देखां भा = भवत्। भोंड देखें भुंड: ( या ४०२ )। भोक्ख° दंबो भुंज । भोग पुन [ भोग] १ स्पर्श, रस ब्रादि विषय, उपभोग्य पदार्थ: "ह्वी मंते मोगा ब्रह्वी" (भग ७, ७--पत्न ३१०), "भोग-भोगाइं भुंजमाणे विहरइ" ( विपा १, २)। २ विषय-सेवाः ( भग ६, ३३; श्रीप ), "भुजता बहुविहाई भोगाइ" (संथा २७) । ३ मदन-च्यापार, काम-चेष्टा: "कामभोगे यं खतु मए अप्पाहरू, (सूत्र २, १, १२)। ४ विष-येच्छा, विषयाभिताषः ( श्राचा )। १ विषय-मुखः । "चइत्

भोगाइं असासयाइं'' ( उत्त १३, २० ), 'तुच्छा य काम-मोगा" ( प्रास् ६६ ), "अहिमोगे विय भे।गे निहणंव धर्ण मलंव कमलंपि मन्नंता" ( सुपा ८३ ) । ६ भीजन, आहारः, (पंचा ४, ४; उप २०७)। ७ गुरु स्थानीय जाति-विशेष, एक चित्रय-कुलः ( कप्पः सम १५१; टा ३, १--पत १९३; ११४)। अमात्य आदि गुरु-स्थानीय लोक, गुरु-वंश में उत्पन्न; ( त्रौप )। ६ शरीर, देह; ( तंद्र २० )। १० सर्प की फणा; ( सुपा )। ११ सर्प का शरीर; (दे ६, ८६)। °करा देखें भोगंकरा; ( इक )। °कुछ न [ °कुछ ] पूज्य-स्थानीय कुल-विशेषः ( पि ३६७ ) । 'पुर न [ 'पुर ] नगर-विशेष; ( ब्रावम )। "पुरिस्त पुं [ "पुरुष ] भोग-तत्पर पुरुप; (ठा ३, १—पल ११३; ११४)। भागि वि [ °भागिन् ] भोग-शाली; ( पडम ५६, ८८ ) । °भूम वि [ °भूम ] भोग-भृमि में उत्पन्न; ( पउम १०२, १६६ )। °भूमि स्त्रो [ °भूमि ] देवकुरु ब्रादि ब्रकर्म-भिनः ( इक )। °भोग पुंन [ °भोग] भोगाई शब्दादि-विषय, मनोज्ञ शब्दादि; (भग ७, ७; विपा १, ६)। °मालिणी खो [°मालिनी] अधोलांक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८: इक्नी °राय पुं [ °राज ] भोग-कुल का राजा; ( दस २, ८)। **ँवइया** स्त्री [ **ँवतिका** ] लिपि-विशेष: ( पगण १ — पंत ६२), "भोगवयता(१इया)" (सम ३४)। "वई स्त्री [ °वती ] १ अधोलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी: ( ठा ८; इक )। २ पन्न की दूसरी, सातवीं स्रौर वारहवीं रात्रि-तिथिः ( सुउन १०, १४ )। °विस पुं [ °विषः] सर्प की एक जाति; ( पग्या १--पत्र ५० )। भोगंकरा ही [भोगंकरा] अधीलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा = )। भोगा स्त्री [ भोगा ] देवी-विशेष; ( इक )। भोगि पुं [भोगिन् ] १ सर्प, साँप; (सुपा ३६६; कुप्र २६८)। २ पुंन. शरीर, देह; ( भग २, ४; ७, ७) । ३ वि. भोग-युक्त, भोगासक्त, विलासी; ( सुपा ३६६; कुप्र २६८ )। 🛶 भोग्ग भोच्चा देखा भुंज। भोच्छ° भोज्ज भोंद्रंत पुं [भोटान्त ] १ देश-विशेष, नेपाल के समीप का एक भारतीय देश, भोटान; २ भोटान का रहने वाला; (पिंग)। भोण देखो भोअण; ( षड़ )।

```
भोत्त देखां भुत्तः ( षड्ः सुख २, ६; सुपा ४६४ )।
 भोत्तए ) देखो भुंज ।
 भोत्तब्ब 🕽
श्रीता देखा भू=भुव=भू।
भोत्तु वि [भोक्तु ] भोगने वाला; (विसे १५६६; दे २,
  8=)1
भोत्तं
            देखो भुंज।
भोत्तूण ।
भोत्तूण देखां भुत्तूण; (दे ६, १०६)।
 भोदूण देखा भू=भुव=भू।
 भोम वि [ भौम ] १ भृमि-संबन्धी; ( स्थ्र १, ६, १२ )।
  २ सुमि में उत्पन्न; (ब्रोब २८; जी ४)। ३ भूमि का
  विकार; ( ग्रा ⊏ )। ४ पुं. संगल-त्रह; ( पाझ ं)। ५ पुंन.
  नगराकार विशिष्ट स्थान; ६ नगर; (सम १४; ७८)। ७
  निमित्त-शास्त्र विशेष, भूमि-कम्पादि से शुभाशुभ फल बतलाने
  वाला शास्त्र; ( सम ४६)। प्र ब्रहोरात्र का सत्ताईसवाँ मुहूर्त;
 "श्रणवं च भोग(१ म)रिसंह'' ( सुरुज १०, १३ )। शिलिय
र्जन [ शलीक ] स्मिसंबन्धी मुपाबादः (पण्ह १, २)।
भोमिज्ञ देखां भोमेज्जः ( सम रः उत ३६, २०३ )।
भोमिर देखा भिमर; "लब्भइ णाइश्रणंते संसारे सुभोमिरों
  जीवां" (संवोध ३२)।
 भोमेज्ज ) वि [भोमेय] १ भृमि का विकार, पार्थिवः (सम
 भोमेयग र १००; सुवा ४८)। २ पुं एक देव-जाति,
  भवनपति-नामक देव-जाति, (सम २)।
भोरुड gं/[दे] भारंड पत्ती; ( दे ६, १०८)।
भोल सर्क [दे] ठगना; ( सुपा ५२२ )।
भोल वि [ दे ] भद्र, सरल चित्त वाला; गुजराती में 'भोछें'।
  स्रो-- 'ला, ' लिया; ( महानि ६; सुपा ४१४ )।
भोलग पुं [ भोलक ] यन्त-विशेष; 'भोलगनामा जक्खो श्रमि-
  वंछियसिद्धिदा यतिय" ( धर्मसं १४१ ).।
भोलच् सक [दे] उगना; गुजराती में 'भोळावु'। संक्र-
  भोलविंउं; ( सुपा २६४ )।
 भोलवण न [ दे ] वञ्चन, प्रतारण; ( सम्मत २२६ )।
 भोलविय् ) वि [ दे ] विन्वत, टगा हुआ; ( कुप्र ४३४;
 भोलिअ र्रे सुपा ४२२)।
 सोंटलय न [ है ] पायेय-विशेष, प्रवन्ध-प्रवृत पायेय; ( दे ६,
  905)1
भोवाल ( ग्रप) देखो भू-वाल; ( भवि )। 💛
```

भोहा ( ब्रप ) देखा भू=भ्रू; ( पिंग )। भ्रंत्रि ( ब्रप ) देखो भंति=भ्रान्ति; ( हे ४, ३६० )।

इय सिरिपाइअसइमहण्णविम्म भयाराइसहलंकलणो तीसइमो तरंगो समतो।

-#

म पुं [ म ] ब्रोष्ट-स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण विशेषः ( प्राप )।

म ब्र [मा] मत, नहीं; (हे ४, ४१८; क़ुमा; पि ६४; ११४; भवि )। मअआ ही [ मुगया ] शिकार; ( अभि ५५ )। मइ ह्वी [ मृति ] मौत, मरण; ( सुर २, १४३ )। मइ स्त्री [ मिति ] १ वुद्धि, मेथा, मनीषा; "मेहा मई मणीसा" (पात्र); सुर २, ६५; कुमा; प्रास् ७१)। २ ज्ञान-विशेष, इन्द्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान; (ठा ४, ४: र्णादि; कम्म ३, १८; ४, ११; १४; विसे ६७)। अन्नाण न [ °अज्ञान ] विपरीत मित-ज्ञान, मिध्यादर्शन-युक्त मित-ज्ञान; ( मगः विमे ११४; कस्म ४, ४१ )। "णाण, 'णणाण, 'नाण न [ °ज्ञान ] ज्ञान-विशेषः (विसे १०७; ११४; ११७; कस्म १, ४ )। "नाणावरण न ["ज्ञानावरण] मति-ज्ञान का ब्रावारक कर्म; (विसे १०४)। नाणि वि [ क्वानिन् ] मति-ज्ञान वाला; (भग)। पित्तिया स्त्री िंपात्रिका ] एक जैन मुनि-शाला; (कप्प )। विभेस पुं [ °भ्रंश ] बुद्धि-विनाश; ( भग; सुपा १३४ )। °म; °मंत, °वंत वि [ °मत् ] वुद्धिमान्; (य्रोव ६३०; य्राचा; भवि) । मइ° देखो मई=पृगी; ( कुप्र ४४ )। मइथ वि [ मत्त ] मद-युक्त, उन्मतः (स ७, ६६; गा ४६ पः ७०६: ७४१)। मइअं देखो मा≕मा । मंद्रअ वि [दे मतिक] १ भित्संत, तिरस्कृत; (दे ६, ११४)। २ न बोंगे हुए बीजों के याच्छाइन के कांम में लगती एक काष्ट-मय वस्तु, खेती का एक ब्रौजार ; "नंगते मध्यं सिया" ( दस ७, ३८ः पगह १, १—पत ८ )।

°मेंइअ वि [°मय] व्याकरण-प्रसिद्ध एक तद्धित-प्रत्यय, निवृत्त, बना हुया; ''धम्प्रमेषइएहि अइसुंदरेहि'' (उद), ''जिल-पडिमं गोसीसचंदणमइयं" ( महा )। मइआ ह्या [ मृगया ] शिकार; ( सिरि १९१४ )। मइंद पुं [ मैन्द ] राम का एक सैनिक, वानर-विशेष; ( से ४, ७; १३, ८३ )। मइंद पुं ि मृगेन्द्र ] १ सिंह, पंचाननः ( प्राकृ ३०; सुर १६, २४२: गउड ) । २ छन्द का एक मेद; (पिंग )। मद्रज्ज देखो मईअ=मदीय: ( पड् )। मइत्तो ब [ मत् ] मुक्तसे; ( प्राप्र ) । मइमोहणी स्नी [दे मितिमोहनी ] सुरा, मदिरा, दारू; (दे ह्. ११३: पड् ) l. मइरा स्त्री [ मदिरा ] अपर देखो; (पात्र, से २, ११; गा २७०; दे ६, ११३ )। मइरेय न [ मैरेय ] ऊपर देखो; ( पात्र )। मइल वि [ मिलिन ] मैला, मल-युक्त, अ-स्वच्छ; (हे २, ३८; पात्र; गा ३४; प्रास् २४; भवि )। मइल पुं [दे] कलकल, कोलाहल; (दे ६, १४२)। भइल वि [दे मिलन] गत-तेजस्क, तेज-रहित, फीका; (दे ६, १४२: से ३, ४७ ) । मइल सक [ मिलिन यू ] मैला करना, मिलन वनाना । मइ-लइ, मइलेइ, मइलिंति, मइलेंति: ( भवि: उत्र: पि ४५६ ) । कर्म—मइलिज्जह; (भिदः, पि ५५६)। वक्र—मइलंत; ( पडम २, १०० ) । क्र—मइलियव्यः ( स ३६६ ) । मइल त्रक [ दे, मलिनाय् ] तेज-रहित होना, फीका लगना। वक्र—मइलंत; (से ३, ४७; १०, २७)। मइलण न [ मलिनण ] मलिन करना; ( गउड )। मइलणा स्त्री [ मलिनना ] १ अपर देखो; ( ग्रोघ ७८८)। २ मालिन्य, मलिनता; ३ कलंक; "लहइ कुलं मइलगां जेगा" (सुर ६, १२०), ''इमाए मइलगाए श्रमुगम्मि नयहज्जागासन्ने नगोहपायन उन्बंधणेण ग्रताणयं परिचनइउं वनसित्रो चक्क-देवो" (स ६४)। मइलपुत्ती स्त्री [दे] पुष्पवती, रजस्वला स्त्री; (षड्)। मइलिअ वि [ मलिनित ] मलिन किया हुआ; (श्रावक ६५;

मइल्ल वि [ सृत ] मरा हुया । स्त्री—° हिलया; "एवं खल

सामी । पडमावर्ता देवी मइल्लियं दारियं पथाया ।

पि ११६; भवि )।

कणगरहे राया तीसे मइल्लियाए दारियाए नीहरणं करेति, वहृणि लोइयाइं मयिकच्चाइं" ( खाया १, १४ —पत १८६ ) । मइहर पुं [ दे ] याम-प्रधान, गाँव का मुखिया; (दे ६,१२९)। देखो मयहर । मई स्त्री दि निमंदिरा, दारू: ( दे ६, ११३ )। मई ह्यी [मृगी] हरिणी, स्त्री हरिण; (गा २८७; से ६, ८०: दे ३, ४६: कुप्र १० ) । मई° देखो मइ=मित । °म, °च वि [ मित् ] वुदि वाला; (पि ७३; ३६६; उप १४२ टो)। मईअ वि [ मदीय ] मेरा, अपना; ( षड्; कुमा; स ४७७; महा ') 1 मं पुं दि । पर्वत, पहाड़: (दें ६, ११३)। मउ । वि [ मृदु, °क ] कोमल, सुकुमार; (हे १, १२७; मउअ र पड्: सम ४१: सुर ३, ६७; कुमा) । स्त्री—'उई: ( प्राकृ २८; गउड ) । ंमउथ वि [ दें ] दीन, गरीव; ( दे ६, ११४ ) । मउइअ वि [ मृदुकित ] जो कोमल बना हो; ( गउड )। मउई देखो मउ=मृदु । मर्जद पुं [ सुकुन्द ] १ विष्णु, श्रीञ्चण्यः ( राय ) । २ वाद्य-विशेष: "दंदुहिमअंदमइलतिलिमापमुहेण तूरसहेण" ( सुर ३, ६८), ''महामडंटसंठाणसंठिए'' ( भग )। मउक्क देखो माउक्क=मृदुत्व; ( षड् )। मडड पुंन [ मुकुट ] शिरो-भूषण, निकरीट, सिरपेंच: ( पव ३८; हे १, १०७; प्राप्र; कुमा; पात्र; ख्रीप )। मउड ो पुं [दे] धम्मिल्ल, कबरी, जूट; (पात्र; दे ६, मउडि । ११७)। मउण देखो मोण; (हे १, १६२; चंड)। मउर पुंन [ मुकुर ] १ वाल-पुज्प, फूल की कली, और: (कुमा)। २ दर्पण, आईना, शीशा: ३ कुलाल-दगड: ४ वकुल का पेड़; ४ मल्लिका-चृत्त; ६ कोली-चृत्त; ७ प्रनिथपर्णा7 वृत्त, चोरकः (हे १, १०७; प्राक्त ७)। मंडर ) पुं [दे] वृत्त-विशेष, अपामार्ग, ओंगा, लटजीरा, मउरंद ∫ चिरचिरा; (दे ६, १९८)। मउल देखो मउड=मुकुट; (से ४, ४१)। मंडल पुन [ मुकुल ] थोड़ी विकसित कलि, कलिका, बौर: (रंभा २६)। २ देह, शरीर; ३ ब्रात्मा; "मउलं, तए गाँ मउलो'' (हे १, १०७; प्राप्त )।

```
मउल अक [ मुकुलयू ] सकुचना, संकुचित होना । "मउलैंति
    णत्रणाइं" (गा १)। वक -- मडलंत, मडलिंत: (से
  : ११, ६२: पि ४६१)।
  मेउलण न [ मुक्लन] संकोचः ''जं चेग्र मउलणं लोत्रणायां"
    (हे २, १८४; विसे ११०६; गउड )।
  मउलाअ अक [ मुक्लय् ] १ सक्चना । २ सक् संकुचित
   करना । वक् -- मउलाअंत; ( नाट-- मालती ५४: पि
    १,२३ )।
  मउलाइय वि [ मुक्तिलत ] सकुचाया हुत्रा, संकोचित;
   (विजा १२६.)।
  मडलाव देखो मडलाअ। कर्म-मडलाविञ्जंतिः (पि
   १२३)। वक्त --मडलाबेंत; (पउम १४, ⊏३)।
  मउलावअ वि [मुकुलायक ] संकुचित करने वाला; "हरिस-
  ंविसेसो वियसावयो य मउतावय्रो य त्रच्छीण" ( गउड ) ।
  मउलाविय देखो मउलाइय; ( उप पृ ३२१; सुपा २००;
   भवि )।
 मुउलि पुंस्ती [ दे ] हृइय-रस का उच्छत्तनः ( दे ६, ११४) 🗓
  मेडिल पुं [ मुकुलिन् ] सर्प-विशेष; ( पगंह १, १ — पत ८;
   पराया १-पल ५०)।
 मडिल पुंखी [ मौलि] १ किरीट, मुक्ट, शिरो-भूषण; (पात्र)।
   २ मस्तक, सिर; (कुप्र ३८६; कुमा; ग्रजि २२; ग्रच्चु
   ३४) । ३ शिरं वेष्टन विशेष, एक तरह की पगड़ी; (पर
   ३८)। ४ चूड़ा, चोंटी; १ संयत केश; ६ पुं अशोक
   वृत्तः, ७ स्त्री भिम, पृथिवीः, (हे १, १६२; प्राक्ट १० )।
 मडिलिश वि [ मुकुलित ] १ संकुचित; ( सुर ३, ४५; गा
   ३२३; से १, ६४ )। २ संवेष्टित; "संवेल्लियं मउलियं"
   (पात्र)। ३ मुकुलाकार किया हुत्रा; ( स्रोप)। ४
   एकत स्थित; ( कुमा )। ५ मुकुल-युक्त, कलिका-सहित;
   ( राय ) ।
 मुख्यी देखो मुख्ई; (हे २, ११३; कुमा )।
में अर पुंखी [ मयूर ] पित्त-विशेष, मोर; ( प्राप्र; हे १,
   १७१; ग्राया १, ३)। स्त्री—°री; (विपा १,३)।
   °माल न [ °माल ] एक नगर; ( पडम २७,६ ) । ∵
  मऊरा स्त्री [मयूरा ] एक रानी, महापद्म चक्रवर्ती की माना;
् (पडम २०, १४३)।
मऊह पुं[मयूख] १ किरण, रश्मि; (पाय)। २
   २ कान्ति, तेज, ३ शिखा; ४ शोभा; (हे १, १७१; प्राप्र)।
```

१ राज्ञस वंश के एक राजा का नाम, एक लंका-पितः (पडम ४, रे६४ )। मए सक [ मद् 1 ] मद-युक्त करना, उन्मत वनाना । वक्त-मएतः (से २, १७)। मएजारिस वि [ मादूश ] मेरे जैसा, मेरे तुल्य: "मएजारि-सार्ण पुरिसाहमार्ग इमं चेत्रोचियं" ( स ३३ )। मं ( अप ) देखो म=मा; ( पड्; हे ४, ४९⊏; कुमा )। मंकड देखो मक्कड; ( श्राचा )। मंकण पुं [ मत्कुण ] खटमत्त, सूद कीट-विरोध; गुजराती में 'मांकण'; (जी १६)। संकण पुंही [दे मर्कट] वन्दर, वातर । स्त्री— पी; "सय-मेव मंकणीए धणीए तं कंकणी बद्धा" ( कुप्र १८४ )। अंकाइ पुं [ मङ्काति ] एक अन्तकृर् महर्षिः; ( अंत १८ )। मंकार पुं िमकार ] 'म' अज़र; ( ठा १० - पत ४६१)। मंकिअ न [ मङ्कित ] कुर कर जाना; ( दे ़⊂, १४ )। र्मंकुण देखो मंकण=त्रत्कृण; ( दे; भित्र)। °हर्तिय पुं ∫ °हर-स्तिन् ] गगडोपर प्राणि-विरोगः ( पणण १---पत्र ४६ )। मंकुस [दें ] देशं मंगुस; (गा ७८१)। मंख्रं देखो मक्ख=ब्रन् । वक् -मंखंत; (राज)। मंख पुं [दे] अपड, ब्राए; (दे ६, ११२)। मंख पुं [मङ्ख] एक निज्ञुक-जाति जा चित्र-पट दिखाकर जीवन-निर्वाह करता है; (गावा १, १ टो; श्रीन; पगह २, ४; पिंड ३०६; कल्प )। ँफालगान (ँफालका) १ मंख का तख्ताः २ निर्वाह-हेतुक चैत्यः (पंचा ६, ४५ टी )। संखण न [स्थाग] १ मक्खनः "मंखणं व सुकुमालकर-चरणा" (उप ६४८ टो)। २ अभ्यंग, माति तः, (पुर १२, ८)। संखिलि पुं [ सङ्खलि ] एक संब-भिन्नु, गोराालक का पिता । **ेपुत्त पुं ि 'पुत्र**ो गोशालक, ब्राजीवक मत का प्रवर्तक हैएक भिन्तु जो पहले भगत्रान् महाबीर का शिब्य था; (ठा १०; उवा)। मंग सक [मङ्ग्] १ जाना । २ सःधना । ३ जानना । कर्म -- मंगिज्ज ए; ( विसे २२ ) । मंग पुं [मङ्ग ] १ धर्म; (विसे २२)। २ स्ङ्जन-द्रव्य विशेष, रंग के काम में ब्राता एक द्रच्य; (सिरि १०५७)। मंगइय देखो मगइय; ( निर १, १ )। मंगरिया स्त्री [दे ] वाय-विशेष; ( राय ) । मंगल पुं [ मङ्गल ] १ वह-विशेष, ग्रंगारक वह; ( इक )। २ न कल्याण, शुभ, त्तेम, श्रेयः; (कुमा)। ३ विवाह-

सूल-वन्धन; (स्वप्न ४६ )। ४ विघ्न-द्मय; (ठा ३, १)। ४ विघ्न-च्नय के लिए किया जाता **इ**-देष्टव-नमस्कार ग्रादि शुभ कार्य; ६ विघ्न-त्त्रय का कारण, दुरित-नाश का निमित्त; (विसे १२; १३; २२; २३; २४; ग्रौप; क़ुमा )। ७ प्रशंसा-वाक्य, खुशामदः ( सूत्र १, ७, २४ )। 🗅 इष्टार्थ-सिद्धि, वाञ्छित-प्राप्ति; ( कप्प ) । ६ तप-विरोष, यार्यविता; ( संबोध १० लगातार ग्राठ दिनों का उपवास; ( संबोध ११ वि. इप्टार्थ-साधक, मंगल-कारक; (त्राव ४)। °इमाय पुं [ °ध्वजा ] मांगलिक ध्वजः ( भग ) । °तूर न [ °तुर्य ] मंगल-वाद्य; ( महा ) । °दीव पुं [ °दीप ] मांगलिक दीप, देव-मन्दिर में आरती के वाद किया जाता दीपक; (धर्मवि १२३; पंचा ८, २३)। °पाढय पुं [ °वाठक ] मागध, चारण; (पात्र )। °वाढिया स्त्री [ °पाठिका ] वीणा-विशेष, देवता के आगे सुवह और सन्ध्या में बजाई जाती वीखा; (राज)। मंगल वि दि ] १ सदृश, समान; (दे ६, ११८)। न. ग्रमि, ग्राग; ३ डोरा वूनने का एक साधन; ४ वन्दन-माला; ( विसे २७ )। मंगलग पुंन [मङ्गलक] स्वस्तिक त्रादि ब्राठ मांगलिक पदार्थ: ( सुपा ७७ )। मंगलसङ्क न दि ] वह खेत जिसमें बीज बोना बाकी हो; (दे ६, १२६)। मंगला स्त्री [मङ्गला] भगवान् श्रीस्रमतिनाथ की माता का नाम; (सम १६१)। मंगलालया स्त्री [ मङ्गलालया ] एक नगरी का नाम; (ब्राच् मंगलावइ पुं [ मङ्गलापातिन् ] सोमनस-पर्वत का एक कूट; (इक; जं४)। मंगळावई स्वी [ मङ्गळावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष: ( ठा २, ३; इक )। मंगळावत पुं [मङ्गळावर्त] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष: (ठा २, ३; इक )। २ देव-विशेष: (जं४)। ३ न एक देव-विमान; (सम १७)। पर्वत विशेष का एक शिखर; (इक)। मंगिळिअ) वि [माङ्गिळिक] १ मंगल-जनकः, "सञ्चल-मंगलीअ ∫ जीवलोश्रमंगिलश्र जम्मलाहस्स" ( उत्तर ६०; श्रच्तु ३६; सुण ७८ )। र प्रशंसा-वाक्य वोलने वालाः "मुहमंगलीएं" ( स्य १, ७, २४ )।

मंगलल वि [ मङ्गल्य, माङ्गल्य ] मंगल-कारी, मंगल-जनक, मांगलिक; "पढमाणो जिषागुणगणनिवद्धमंगल्लविताइं" ( चेइय १६०; गाया १, १; सम १२२; कष्प; श्रोप; सुर १, २३्⊏; १४, १७३; सुपा ४४ )। मंगो स्ती [ मङ्गो ] पड्ज शाम की एक मूर्च्छना; ( ठा ७ — पल ३६३ )। मंगु पुं [ मङ्ग ] एक सुप्रसिद्ध जेन श्राचार्य, श्रार्यमङ्गुः; (गांदिः; ती ७; श्रातम २३ )। मंगुल न [दे] १ त्रनिष्ट; (दे ६, १४४; मुपा ३३८; सूक्त ८०)। २ पाप: (दे ६, १४४: वज्जा ८: गडड: सुक्त □०)। ३ पुंचोर, तस्कर: (दे ६, १४४)। ४ वि. अपुन्दर, खराव; ( पाब्र, ठा ४, ४---पत्र २७१; स ७१३; दंस ३)। स्त्री— की; "मंगुली गां समग्रस्य भगवंत्री महा-वीरस्य धम्मपरणती" ( उवा )। मंगुस पुं [दे] नकुत्त, न्यौला, भुजपरिसर्प-त्रिशेष: (दे ६, ११८; सुत्र २, ३, २४ )। मंच पुं [दें ] वन्धः ( दे ६, १११ )। मंच पुं [ मश्च ] १ मचान, उद्यासन; ( कृप्प; गउड )। गणितशास प्रसिद्ध दश योगों में तीसरा योग, जिसमें चन्द्रादि मंचाकार से रहते हैं; ( सुज १२-पत २३३ )। "इमंच पुं [ शतिमञ्जा १ मचान के ऊपर का मञ्च, ऊपर ऊपर रखा हुआ मंच; ( श्रीप )। २ गणित-प्रसिद्ध एक योग जिस में चन्द्र, सूर्य ब्रादि नज्ञत एक दूसरे के ऊपर रक्ख़े हुए मंचों के याकार से यवस्थित होते हैं; ( सुउंज १२ )। मंची स्री [ मञ्चा ] खटिया, खाट; "ता ब्राहह मंचीए" ( सुर 90, 965; 968)1 मंछुडु ( अप ) अ [ मङ्क्ष्य ] शीघ्र, जल्दी; ( भवि )। मंजर पुं [ मार्जार ] मंजार, विल्जा, विलाव; (हे २, १३२; कुमा )। देखो मज्जर, मज्जार। मंजरि स्त्री [ मञ्जरि ] देखो मंजरी; ( श्रीप )। मंजरिअ वि [ मञ्जरित ] मञ्जरी-युक्तः "मंजरिक्रो च्यानिकरो" (स ७१६)। मंजरिआ ) स्त्री [ मञ्जरिका, °री] नवोल्पन्न सुकुमार पल्ल-मंजरी ∫ वांकार लता, वौर; ( कुमा; गउड )। °गुंडी खी [ °गुण्डी ] बल्ली विशेष; 'तोमरिगुंडी य मंजरीगुंडी'' (पाय)। मंजार देखो मंजरः (हे १, २६)। मंजिआ स्त्री [दें] तुलसी; (दे ६, ११६)।

मंजिद्व वि [माञ्जिष्ठ] मजीठ रंग वाला, लाल । स्त्री-<sup>°</sup>ट्टी; (कप्पू)। मंजिद्वा स्त्री [ मजिछा ] मजीठ, रंग-विशेष; ( कप्पू ; हे ४, - 1835 ) I मंजीर न [ मञ्जीर ] १ नूपुर: "हंसयं नेउरं च मंजीरं" (पात्र: स ७०४; सुपा ६६ )। २ छन्द-विशेप; (पिंग)। मंजीर न दि । शृङ्खलक, साँकल; सिकरी: (दे ६, ११६)। मंजु वि [ मञ्जू ] १ सुन्दर, मनोहर; ( पात्र ) । २ कोमल, सुकुमार: ( ग्रीप: कप्प ) । ३ प्रिय, इप्ट: ( राय: जं १ ) । मंजुआ स्वी [दे] तुलसी; (दे ६, ११६; पात्र )। मंजुल वि [ मञ्जूल ] १ सुन्दर, रमणीय, मशुर; (सम १४२: कप्तः विपा १, ७: पात्रः पिंग )। २ कोमलः ( खाया 9, 9 ) 1 मंजुसा ) स्त्री [ मञ्जूषा ] १ विदेह वर्ष की एक नगरी; (ठा मंजुसा र् २, ३—पतं ५०; इक )। २ पिटारी, छोटी संदक: (सुपा ३२१; कप्पू)। ् मृंड वि [ दे ] १ शठ, लुच्चा, बदमाश; २ पुं. बन्ध; ( दे ६, 999)1 मंड सक [ मण्डु ] भृषित करना, सजाना । मंडइ; ( षड् ), मंडंति: (पि ११७)। मंड सक [दे] १ आगे धरना । २ प्रारम्भ करना, गुजराती में 'मांडवु'। "जो मंडइ रणभरधुरहो खंधु' (भिव्)। मंड पुंन [ मण्ड ] रसः "तयाणंतरं च गां घयविहिपरिमागां करेड, नन्नत्थ सारइएगं गोघयमंडेगं" ( उवा )। मंडभ देखो मंडच=मगडपः ( नाट---शकु ६८ )। मंडअ ) पुं [ मण्डक ] खाद्य-विशेष, माँडा, एक प्रकार की मंडग ∫ रोटी; ( उप प्र ११५; पव ४ टी; कुत्र ४३; धर्मवि 1 ( 388 मंड्य वि [ मण्डक ] विभूपक, शोभा वढ़ाने वाला; "सिसं च.......जोइसमुहमंडगं ' (कृष्प )। मंडण न [ मण्डन ] १ भूपण, भूपा; ( गउड; प्रास् १३२)। र वि. विभावक, सोभा बढ़ाने वाला; ( गउड; कुमा)। स्त्री--°णीः ( प्रास् ६४ )। °धाई सी [ °धात्री ] त्राम्पण पह-राने वाली दासी; ( गाया १, १---पत ३७ )। , मंडल पुं ि दे मण्डल ] खान, कुता; ( दे ६, ११४; पात्र; स ३६८; कुप्र २८०; सम्मत १६० )। मंडल न [ मग्डल ] १ समूह, यूथ; ( कुमा; गउड; सम्मत १६०)। २ देशः ( उप १४२ टीः कुप्र४६ः २८०)।

३ गोल, वृत्ताकार पदार्थ; ( कुमा; गउड ) । ४ गोल आ-कार से वेष्टन; (ठा ३, ४-पल १६६; गउड)। ४ चन्द्र-सूर्य आदि का चार-चोल; (सम ६९: गउड)। ६ संसार, जगत्; ( उत्त ३३, ३; ४; ६; ६ )। ७ एक प्रकार का कुछ रोग; प एक प्रकार की वृत्ताकार दाद--दद; ( पिंड ६००)। ६ विम्व; "डज्कइ ससिमंडलकलसदिगण-कंद्रगहं मयणो" ( गउड )। १० सभटों का स्थान-विशेष; ( राज )। ११ मगडलाकार परिश्रमण; ( सुज्ज १, ७; स ३४६)। १२ इंगित चेतः; (ठा ७—पत ३६८)। १३ पुं, नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र २६)। °व वि [ °वत्] मगडल में परिश्रमण करने वाला; ( सुज्ज १, ७ )। शहिव पुं [ भिष्य ] मण्डलाधीशः; (-भिन् ) । भिह्वइ पुं [ **ँधिपति** ] वही द्र्यर्थ; ( भवि)। मंडलग्ग पुंन [ मण्डलाय ] तलवार, खड्ग; ( हे १, ३४; भवि )। मंडिल पुं [ मण्डिलिन् ] १ मण्डलाकार चलता वायुः (जो )। २ मागडलिक राजा; "तेत्रीसं तित्थंकरा पुव्यभवे मंडितरायाणो हात्था" (सम ४२)। ३ सर्प की एक जातिः ( पगह १--पत ५१) । ४ न. गोत-विरोष, जा कौत्स गोल की एक शाखा है; ५ पुंस्नी, उस गोल में उत्पन्न; (ठा. ७—पत ३६०)। "पुरी स्त्री [ "पुरी ] नगर-विशेष, गुजरात का एक नगर, जा आजकल भी 'मांडल' नाम से प्रसिद्ध है; ( सुपा ६४६ ) । मंडलिअ वि [ मण्डलित ] मण्डलाकार वना हुन्ना; "मंडलि-यचंडकोदंडमुक्ककंडोलिखंडियसिरेहिं" (सुपा ४; वज्जा ६२; गउड )। मंडलिअ वि [ मण्डलिक, माण्डलिक ] १ मण्डलाकार वाला; २ पुं मंडल रूप सं स्थित पर्वत-विशेप; (ठा ३, ४---पल १६६; पगह २, ४.) । ३ .मण्डलाधीश, सामान्य राजा; ( गाया १, १; पगह १, ४; कुमा; कुप्र १२०; महा)। मंडली स्त्री [ मण्डली ] १ पङ्क्ति, श्रेगो, समूह; ( से ४, ७६; गच्छ २, ४६ )। २ अप्य की एक प्रकार की गति; ( से १३, ६६; महा ) । ३ वृत्ताकार मंडल —समूह; ( संबोध १७; उव )। मंडलीअ देखो मंडलिअ=मण्डलिकः, "तह तलवरसेणाहिव-कोसाहिवमंडलीयसामंते" (सुपा ७३; ठा ३, १—पत्र १२६)। मंडव पुं [ मण्डप ]. १. विश्राम-स्थान; २ वल्ली ग्रादि से

वेष्टित स्थान; ( जीव ३; स्वप्न ३६; महा; कुमा )। ३

स्नान त्रादि करने का गृह; "न्हाणमंडवंसि", "भोयणमंडवंसि" (कप्प; ग्रौप)। मंडव न [ माण्डच्य ] १ गोत-विशेषः २ पुंस्री उस गोत में उत्पन्नः ( ठा ७—पत्न ३६० )।. मंडविक्षा स्त्री [ मण्डिपका ] छोटा मण्डप; ( कुमा )। मंडव्वायण न [ माण्डव्यायन ] गोल-विशेष; ( मुज्ज १०, १६; इक )। मंडाचण न [ मण्डन ] सजाना, विस्षित कराना । °धाई स्री [ 'धात्री ] सजाने वाली दासी; (त्रात्रा २, १४, ११)। मंडाचय वि [ मण्डक ] सजाने वालाः ( निवृ ६ )। मंडि° ) वि [ मण्डित ] १ भृषितः ( कप्पः कुमा )। मंडिअ ∫ २ वुं भगवान् महावीर के पष्ट गणधर का नाम; (सम १६; विसे १८०२) । ३ एक चोर का नाम; ( धर्मवि ७२; ७३ )। 'कुच्छि पुंन [ °कुक्षि ] चैत्य-विशेष; ( उत्त २०, २ )। °पुत्त पुं [ °पुत्र ] भगवान् महावीर का छउताँ गणधरः ( कप्प )। मंडिअ वि [ दे ] रचित, बनाया हुआ; २ विछाया हुआ; "संसारे ह्यविहिणा महिलारूवेण मंडिए पासे । वज्रमंति जाणमाणा अयाणमाणावि बज्रमंति ॥" ( रयण <u>५</u> )। ३ त्रागे घरा हुत्रा; "मइ मंड़िउ रणभरधुरहो खंधु" (भवि)। ४ ब्रारब्ध; "रण् मंडिड कच्छाहिबेण ताम" ( भवि; सण )। मंडिच्छ पुं दि अपूप, पूजा, पक्तान्त-विशेष; (दे ६, ११७)। मंडी स्त्री [दे] १ पिधानिका, दक्ती; (दे ६, १११; पाछ)। २ श्रन्त का श्रय रस, माँड; ३ माँडी, क्लप, लेई; ( श्राव ४)। <sup>°</sup>पाहुडिया स्त्री [ <sup>°</sup>प्राभृतिका ] एक भिन्ना-दोष, अन्न के माँड अथवा माँडो को दूसरे पाल में रखकर दी जाती भिन्ता का ग्रहण; ( ग्राव ४ )। ) देखो **मं**डूअ; (श्रा २८; पगह १, १; हे २, मंड्क्क । ६८; वड्; पात्र )। मंडुक्कलिया े स्त्री [मण्डूकिका, °की] १ स्त्री-मेंदक, भेकी, मंडुकिया - दादुरी; (उप १४७ टी; १३७ टी )। २ 🜖 शाक-विशेष, वनस्पति-विशेष; ( उवा; पराण १---पत्न ३४)। मंडुग \ पुं [ मण्डूक ] १ मेंडक, दादुर; "मंडुगगइसरिसो मंद्रुअ ( खलु ब्रहिगारो होइ मुक्तस्स'' (वव ७; कुमा )। २

मंड्रक ( वृत्त-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा; ३ वन्य-विशेष;

मंहर / ( संनि १७ ), "मंहरो" (प्राप्र) । ४ छन्द-विशेष;

(पिंग)। 'प्पुअन [ 'प्लूत] भेक की चाल; र पुं. ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, भेक की गति की तरह होने वाला योग; ( सुज १२ - पत २३३ )। मंडोचर न [ मण्डोवर ] नगर-विशेषः (ती १४)। 🔪 मंत सक [ मन्त्रय् ] १ गुप्त परामर्श करना, मसलहत करना। २ त्रामंत्रण करना । मंत्रः; (महा; भवि )। भवि— मतही ( अप ); ( पिंग )। वक् - मंतंत, मंतयंत; (सुपा ५३५; ३०७; अभि १२०)। संक्र--मंतिअ, मंतिऊण, मंतेऊण; ( अभि १२४; महा )। मंत पुंन [ मन्त्र ] १ गुप्त वात, गुप्त त्रालोचना; "न कहिज्जइ . एसिमेरिसं मंतं" (सिरि ६२४), "फुटिस्सइ बोहित्थं महिलाजगाक हियमंतं व" (धर्मवि १३; कुमा )। र जप्य, जाप करने योग्य प्रणवादिक अन्तर-पद्धति; ( णाया १, १४; ठा ३, ४ टी--पत ११६; कुमा; प्रासू १४ )। पुं [ °ज्ञम्भक ] एक देव-जाति; ( भग १४, ८ टी-—पत्न ६५४ )। °देवया स्त्री [°देवता] मन्त्राधिष्ठायक देव; (क्षा १)। 'न्नु वि ['ज्ञ] मन्त्र का जानकार; (सुपा ६०३)। °वाइ वि [ °वादिन् ] मान्तिक, मन्त्र को है श्रेष्ट मानने वाला; ( सुपा ४६७ )। °सिद्ध वि [ °सिद्ध ] १ सब मन्त्र जिसके स्वाधीन हों वह; २ वहु-मन्त्र; ३ प्रधान मन्त वाला; ''साहीणसन्त्रमंतो वहुमंतो वा पहाणमंतो वा, नेयो स ममंतसिद्धो" ( य्रावम )। मंत देखो मा=मा। मंतक्ख न [दे] १ लज्जा, शरमः २ दुःखः (दे ६, १४१)। ३ अपराधः "न लेइ गरुयंपि ग्याम-मंतक्खं" ( गउड )। मंतण न [ मन्त्रण ] १ गुप्त श्रालोचना, गुप्त मसलहतः (पटम ४, ६६; ८२, ४६ )। र मसलहत, परामर्श, सलाह; "मं-तणत्थं हक्कारिओ अणेण जिणदत्तसेद्वो'' (कुप्र १९६ )। ३ जापः "पुणो पुणो मंतमंत्रणं सुद्यं" (चेइय ७६३)। मंतर देखो चंतर; (कप)। मंता य [ मत्वा ] जानकर; (सूत्र १, १०, ६; य्राचा १, १, ४, १; १, ३, १, ३; पि ४८३ )। मंति पुं [मन्त्रिन्] १ मन्त्री, श्रमात्य, दीवान, (कप्प, श्रीप; पाश्र ) । २ वि. मन्त्रों का जानकार: ( गु १२ )। मंति पुं [दें ] विवाह-गणक, जोशी, ज्योतिर्वित्: (दे ६, 999 ) 1 मंतिअ वि [ मन्त्रित ] गुप्त रोति से झालोचित; ( महा ) । मंतिअ देखो मंत=मन्तय्।

मंतिअ वि [ मान्त्रिक ] मंत्र का ज्ञाता; "मंतेण मंतियस्स व वाणीए ताडियो तुज्मत" ( धर्मवि ६; मन १९)। मंतिण देखो मंति=मन्तिन्; "निगृहिद्यो मंतिणेहि कुसलेहिं" 🥍 ( पउम २१, ६०; ६४, ८; भवि )। मंतु वि [ मन्तु ] १ ज्ञाता, जानकार; २ पुं. जीव, प्राणी; (विसे ३४२४)। मंतु देखो मण्णु; (हे २, ४४; षड्; निच २)। भ वि भत् ] कोध वाला, कोप-युक्त । स्त्री— भई; (कुमा )। मंतु पुंन [ मन्तु ] अपराधः; ''मंतु विलियं विण्पयं'' (पाअ) । मंतुआ र्सा दि ] लज्जा, शरम; (दे ६, ११६; भवि)। मंतेल्ळि स्त्री [ दे ] सारिका, मैना; ( दे ६, ११६ )। मंथ सक [ मन्थ् ] १ विलोडन करना । २ मारना, हिंसा करना। ३ अक क्लेश पाना। मंथइ; (हे ४, १२१; प्राक्त ३३; षड् )। कवक्त--मंथिज्जंत, मंथिज्जमाण, मच्छंत; ( पडम ११३, ३३; सुपा २४१; १६४; पग्ह १, ३-पत १३)। संक्र-मंथितः; (सम्मत २२६)। अध्य पुं मिन्य । १ दही विलोने का दराड, मथनी; (विधे ३८४)। २ केवलि-समुद्धात के समय मन्थाकार किया जाता जीव-प्रदेश-समृह; ( ठा ६; श्रोप )। मंथ ( अप ) देखो मत्थ=मस्तः ( पिंग )। मंथण न [ मन्थन ] १ विलोडन, विलोने की किया; "खीरो-श्रमंथणुक्छलिश्रदुद्धितो व्य महमहणो" (गा ११७)। २ घर्षण: "मंथणजाए अग्गी" (संबोध १)। ३ पुन-मयनी, दही आदि मयने की लकड़ी; ( प्राकृ १४ )। मंधणिआ स्त्री [ मन्धनिका ] १ मंथनी, महानी. दही मथने की छोटी लकड़ी; (राज)। २ मथानी, दधि-कलशी, दही महने की हँडिया; (दे २, ६४)। मंथणी ही [ मन्धनी ] छपर देखा; ( दे २, ४४ )। मंथर ति [ मन्थर ] १ मन्द्र, धीमा; ( से १, ३८; गउड; पात्र, सुपा १ )। २ विलम्य से होने वालां: (पंचा ६, २२ )। ३ पुं. मन्यन-दगडः, "वीसाममंथरायमाणसेलवोच्छि-गणस्त्वडणात्रो" ( गउड )। ्रमंथर वि [ दे पन्थर ] १ कृटित, वक्त, टेढ़ा; (दे ६, १४५; भवि )। २ स्त्रीन. कुपुम्म, वृत्त-विरोव, कस्प का पेड़; (दे ६, १४१)। स्त्री—"रा; "मंयरा कुसुंभी" (पात्र)। ८ मधर वि [दे] वहु, प्रचुर, प्रसूत; (दे ६, १४४; भवि)।

मंथाण पुं [ मन्थान ] १ विलोडन-दर्गड; "तत्तो विधुद्धपरि-णाममेरमथाणमहियमवजलही" (धर्मवि १०७; दे ६, १४१: वजा ४: पात्र: समु १५० )। २ छन्द-विशेष: (पिंग )। मंथिअ वि [ मथित ] विलोडित; ( दे २, ८८; पात्र )। मंथु पुन दि । १ वदरादि-चूर्ण; (पगह र, ४; उत्त ⊏, १२; सुख ८, १२; दस ४, १, ६८; ४, २, २४; ग्राचा )। २ चूर्ण, चुर, वुक्रनी: ( श्राचा २, १, ८, ८)। ३ दूध का विकार-विशेष, महा और माखन के बीच की अवस्था वाला पदार्थ: ( पिंड २८२ )। मंद पुं [ मन्द ] १ ब्रह-विशेष, शनिश्वर; ( सुर १०, २२४)। २ हाथी की ऐक जाति; (ठा ४, २--पत २०८)। . ३ वि. अजस, धीमा, मृदुः ( पात्रः, प्रास् १३२ )। ४ अल्प, थोड़ा; (प्रास् ७१)। १ मूर्व, जड, प्रज्ञानी: (सूत्र १, ४, १, ३१; पात्र )। ६ नीच, खल; "मुहंमेव ब्रहीण तह य मंदरस'' ( प्रास् १६ )। ७ रोग-त्रस्त, रोगी; (उत ८, ७ )। °उण्णिया स्त्री [ °पुण्यिका ] देवी-विशेषः ( पंचा १६, २४ )। °भग वि [°भाग्य] कमनसीव; ( सुपा ३७६; महा )। °भाअ वि [ °भाग, °भाग्य ] वही बर्थ; (स्वप्न २२; कुमा )। भाइ वि [ भागित ] वही अर्थ; (स ७४६; सुपा २२६)। भाग देखो भाअ; (सुर १०, ३८) | मंद न [मान्य] १ वीमारी, रोग; " न य मंदेगं मरई कोइ तिरियो बहुव मणुत्रो वा" ( सुपा २२६ )। २ मूर्वता, वेव-क्री; "वास्तस्त मंद्यं वीयं" (सुन-१, ४, १, २६)। मंद्रक्ख न [ मन्द्राक्ष ] लजा, शरम; ( राजः)। मंदग ) न [ मन्द्क ] गेय-विशेष; एक प्रकार 'का गान; मंद्य ( राज; ठा ४, ४-- पत २८१ )। मंदर पुं [ मन्दर ] १ पर्वत-विशेष, मेह पर्वत; (सुउन ४; सम १२; हे २, १७४; कृष्य; सुपा ४७ )। २ भगवान् विमल-नाथ का प्रथम गणवर; (सम १५२)। ३ वानरद्वीप का एक राजा, महयकुमार का पुत; (पडम ६, ६०)। ४ छन्द का एक भेदः (पिंग)। १ मन्दर-पर्वत का अधि-ष्टायक देव; (जं ४)। 'पुर न [ 'पुर ] नगर-विरोप; (इक) 1 मंदा स्ती [ मन्दा ] १ मन्द-स्ती: (वज्जा २०६)। २

मनुष्य की दश अवस्थाओं में तोसरी अवस्था—२१ से ३०

वर्ष तक की दशा; (तंदु १६ )।

मंदाइणो स्त्री [ मन्दाकिनी ] १ गंगा नदी, भागीरथी; (पडम १०, ६०; पात्र )। २ रामचन्द्र के पुल लव की स्त्री का नाम; ( पडम १०६, १२ )। मंदाय किवि [ मन्द ] शनै:, धीमे से; ''मंदायं मंदायं पत्र्व-इयाए" (जीव ३)। मंदाय न [ मन्दाय ] गेय-विशेष; ( जं १ )। मंदार पुं [ मन्दार ] १ कल्पवृत्त-विशेषः ( सुपा १ )। २ पारिभद्र वृत्त । ३ न. मन्दार वृत्त का फूल; "मंदारदामरम-णिज्जभ्यं" (कप्पः गउड)। ४ पारिभद्द बृज् का फूलः (वज्जा १०६)। मंदिअ वि [मान्दिक] मन्दता वाला, मन्दः "वाले य मंदिए मूढे" ( उत्त ८, ४ )। मंदिर न मिन्दिर ] १ गृह, घर; (गउड; भिव )। २ नगर-विशेषः ( इकः य्राचू १ )। मंदिर वि [ मान्दिर ] मन्दिर-नगर का; "सीहपुरा सोहा वि य गीयपुरा मंदिरा य बहुणाया" ( पडम ५५, ५३ )। मंदीर न [दे] १ शृङ्खल, साँकल; २ मन्थान-दगड; (दे ६, 989 ) 1 मंदुय पुं [दे मन्दुक ] जलजन्तु-विशेष; (पग्ह १, १— पल ७ )। संदुरा स्त्री [ मन्दुरा ] त्रश्व-शाला; ( सुपा ६७ )। मंदोदरी | स्त्री [ मन्दोदरी ] १ रावण-पत्नी; ( से १३, मंदोयरी १७)। २ एक विश्वक्-पत्नी; (उप ४६७ दी )। भंदोशण (मा ) वि [ मन्दोष्ण ] श्रल्प गरमः ( प्राक्ट 907)1 मंघाउ पुं [ मान्धातु ] हरिवंश का एक राजा; ( पडम २२, ६७ )। मंधादण पुं [ मन्धादन ] मेव, गाडर; "जहा मंधादए (१पे) नाम थिमियां भुंजती दगं" (स्या १, ३, ४, ११)। मंधाय पुं दि ] ब्राट्य, श्रीमंत; (दे ६, १९६)। मंभीस ( अप ) सक [ मा + भी ] डरने का निषेध करना, त्रभय देना । संक्र-मंभीसिवि ; ( भवि ) । मंभीसिय देखो माभीसिथ; (भवि)। मंस पुन [ मांस ] मांस, गोस्त, पिशित; "अयमाउसी मंस ग्रयं ग्रही" (स्य २, १, १६; ग्राचा; ग्रोबमा २४६; कुमा; हे १, २६ )। इत वि ि चत् ] मांस-लोलुप; ( सुख १, १४ ) । "खड़ तः [ अखड़ ] मांस सुखाने का

स्थानः ( त्राचा २, १, ४, १ ) । °चयखु पुंन [ °चक्षुस्] १ मांस-मय चत्तुः २ वि. मांस-मय चत्तु वाला, ज्ञान-चत्तु-रहित; "ग्राहिस्से मंसचक्खुणा" ( सम ६० )। "रसण (व [ शरान ] मांस-भन्नकः; (कुमा )। शस्ति, शस्तिण वि [ शिरान् ] वही अर्थः ( पडम १०४, ४४ः महा ), "मंसा-सिंगस्सं (पडम २६,३७)। मंसल वि [ मांसल ] पीन, पुष्ट, उपचित; ( पात्र; है १, २६; पराह १, ४)। मंसी स्नी [ मांसी ] गन्ध-द्रव्य-विशेष, जटामांसी; ( पगह २, ५-पल १४०)। मंसु पुन [ रमश्रु ] दाढ़ी-मूँ छ - पुरुष के मुख पर का वाल; ( सम ६०; ग्रोप; कुमा ): "मंस्" ( हे १, २६; प्राप्र ), "मंस्इं" ( उवा )। मंसु देखो मंसः; 'मंसूगि छिन्नपुरुवाइं'' ( आचा )। मंसुडग न [ दे, मांसोन्दुक ] मांस-खगड; ( पिंड १८६)। मंसुल्ल वि [ मांसवत् ] मांस वाला; ( हे २, १४६ )। मऋंडेअ वुं [ मार्कण्डेय ] ऋषि-विशेषः ( श्रमि २४३ ) । सक्कड पुं [ मर्कट ] १ वानर, वन्दर; ( गा १७१; उप पृ १८८; सुपा ६०६; दे २, ७२; कुप्र ६०; कुमा )। मकड़ा, जाल वनाने वाला कीड़ा: ( श्राचा; कस; गा ६३; दे६, ११६)। ३ छन्द का एक भेद; (पिंग)। विश्व पुं [ °वन्ध ] वन्ध-विशेष, नाराच-बन्ध, ( कम्म १, ३६) । ्रांसंताण पुं [ <sup>°</sup>संतान ] मकड़ा का जाल; ( पडि )। र्मक्कडवंध न [दे ] शृङ्खलाकार श्रीवा-भूषण; (दे ६, १२७)। मक्कडो स्त्री [ मर्कटी ] वानरी; ( क्रप्र ३०३ )। मकल ( यप ) देखो मकड; ( पिंग ) । मक्कार पुं माकार ] १ 'मा' वर्णः २ 'मा' के प्रयोग वाली दराडनीति, निषेध-सुपक एक प्राचीन दराड-नीतिः ( ठां प—पत्त ३६८ )। मक्षण देखों मंकुण; ( पव २६२; दे १, ६६ )। मंकोड पुं दि ] १ यन्त्र-गुम्फनार्थ राशि, जन्तर गठने के लिये वनाया जाता राशि; ( दे ६, १४२ )। र पुंखी कीट-विशेष, चींटा, गुजराती में 'मकोडो', 'मंकोडो'; ( निचू १; त्रावमः; जी १६ ) । स्त्री- 'डां; (दे ६, १४२ )। मक्ख सक [ भ्रक्ष् ] १ चुपड़ना, स्नेहान्वित करना । वी, तेल ब्रादि स्निग्ध द्रव्य से मालिश करना । मक्खाई: ( षड् ), मक्खंतिः ( उप १४७ टो ), मिक्खज्ज, मक्खेज्जः

(\$4) 1

( ग्राचा २, १३ २; ३ )। हेक्-मक्खेत्तए; (कस)। कु—मिक्खयब्व; ( श्रोव ३८१ टी )। मक्खण न [ प्रक्षण ] १ मक्खन, नश्नीतः ( स २४८; पसा 🌠 )। २ मालिश, ग्रभ्यंग; ( निचु ३ )। मक्खर पुं [ मस्कर ] १ गति; २ ज्ञान; ३ वंश, वाँस; ४ छिद्र वाला बाँस; (संन्ति १४; पि ३०६ )। मिक्खि वि [ प्रक्षित ] चुपड़ा हुआ; ( पाय; दे ८, ६२; श्रोघ ३८५ टी )। मिक्कि न [ माक्किक ] मिक्किन-संचित मधुः ( राज ) । मिक्खिंभा स्त्री [मिक्सिका] मक्सी; (दे ६, १२३)। मगइअ वि [दे] हस्त-पाशित, हाथ में बाँधा हुआ; (विपा १, ३—पत्र ४८; ४६ )। मगण पुं [ मगण ] छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध तीन गुरु अन्तरों की संज्ञा; (पिंग)। मगदंतिआ स्त्री [दे] १ मालतो का फ्ल; २ मोगरा का फ्ल; "कुसुअं वा मगदंतियं" ( दस ४, २, १३; १६ )। मगर पुं [ मकर ] १ मगर-मच्छ, जलजन्तु-विशेष; (. पगह 🐪 २; श्रीप; उन; सुर १३, ४२; ग्राया १, ४ ) । २ राहु; (सुज़्ज २०)। देखां मथर। मगिलर स्त्रीन [ मृगशिरस् ] नज्ञत्न-विशेषः; "कत्तिय री-हिली मगसिर ब्रह्म य" ( ठा २, ३—पत्र ७७ )। स्त्री— **ैरा; "दो म**गसिराग्रो" ( ठा २, ३—पत ७७ )।

मगह देखा मागह। "तितथ न ["तीर्थ] तीर्थ-विशेष;

मगह ) पुंब [मगश्र] देश-विशेष; (कुमा)। °वरच्छ मगहग र्र [ °चराक्ष ] आभरण-विशेषः ( औष पृ ४८ टि )। "ापुर न [ "पुर ] नगर-विशंप; ( महा )। देखो

मगा व्र [दे] पथातू, पीझे; मराठी में 'मग'; 🏑 र्व १, ४ टी )।

मगा सक [ मार्गय् ] १ माँगना । २ खोजना । मगाई, ्रीगंतिः ( उनः पड्ः हे १, ३४ )। वकः —मग्गंत, मग्ग-माणः (गा २०२; उप ६४८ टी; महा; सुपा ३०८)। संक्र-मागीवणु ( अप ); ( भवि )। हेक्र-मागिउं; ( महा )। कृ--मिगिअव्व, मग्गेयव्व; ( से १४, १७; मुंपा ५१८ )।

माग सक [ मग् ] गमन करना, चलना । मग्गई; (हे ४, २३०)।

मरेग पुं [ मार्ग ] १ रास्ता, पथ; ( श्रोध ३४; कुमा: प्रास् १०; ११७; भग )। २ अन्वेपण, खाजः (विसे १३८५)। °ओ ब्र [ 'तस् ] रास्ते में; (हि १, ३७)। °ण्णु वि िं ज्ञ ] मार्ग का जानकार; ( उप ६४४) । टिय वि िस्थी १ मार्ग में स्थित; र सालहे से ज्यादः वर्ष की उन्न वीला; ( सूत्र २, १, ६ )। 'द्य वि [ द्य ] मार्ग-दर्शकं; (भेगं; पडि)। 'विउ वि [:'वित् ] मार्ग का जानकार; (ब्रोघ ८०२)। िह वि [ ंघ ] मार्ग-नाशक; ( श्रु ७४ ) । **ाणुसारि** विं [ "नुसारिन् ] मार्ग का अनुयायी; ( धर्म २ ) । मग्ग ) पुं [दें] पश्चात्, पीहे; (दे ६, १९९; से १, मग्गअ रि ११; सुर २, १६; पात्र; भग )। मग्गअ वि [ मार्गेक ] माँगने वाला; ( पउम ६६, ७३ )। मग्गण पुं [ मार्गण ] १ याचकः ( सुपा २४ ) । २ वाण, शर: (पात्र) । ३ न. अन्वेपण, खांज: (विसे १३८१)। ४ मार्गेषा, विचारणा, पर्यालोचन; ( ग्रोप; विते १८० )। ्स्री [मार्गणा] १ अन्वेषण, खोज; ( उप प्ट मनगणया र २७६: उप ६६२; द्योघ ३)। २ द्यन्वय-मगगग ) धर्म के पर्यालं।चन द्वारा अन्वेषण, विचारणा, पर्यालोचनाः (कम्म ४, १; २३; जीवस २)। मग्गिणिर वि [ दे ] अनुगमन करने की आदत वाला: ( दे 🗸 ६, १२४)। मन्गस्तिर वुं [ मार्गशिर ] मास-विशेष, मनसिर मास, अनहन;

(कप्पः हे ४, ३४७)। मग्गसिरी हो [ मार्गशिरी ] १ मगसिर मास को पूर्णिमा; २ मगसिर की श्रमावस; ( सुज्ज १०, ६ )।

मिगाओ वि [मार्गित] १ अन्वेषित, गवेषित; (से ६, ३६ )। २ माँगा हुआ, याचित; ( महा )। मिगार वि [ मार्गियतु ] खोज करने वाला; ( सुवा ४८ )।

मिगिल्ल वि [दे] पाश्चात्य, पीक्ने का; (विसे १३२६)। 🗸 मग्गु पुं [ मद्गु ] पिन-विशेष, जल-काक; ( सूत्र १, ७, १४; हे २, ७७ )।

मध पुं [ मघ ] मेच; ( भग ३, २; पगण २ ) 1, मधमध अक [ प्र + स्र ] फैलना, गन्ध का पसरना; गुजराती

में 'मवमवनु', मराठी में 'मचमघर्षे'। वकु—मघमघंत, मघमधित, मघमधेत; (सम १३७; कप्पः ग्रोप)। मध्य पुं [ मध्यन् ] १ इन्द्र, देव-राज; ( कप्प; कुमा ७,

६४)। र तृतीय चक्रवर्ती राजा; (सम १५२; पडम २०, 999)|

```
मघवा स्त्री [ मघवा ] छठत्रों नरक-भूमि; "मघत्र ति माघवत्ति
 य पुढवीर्ण नामधेयाइं '' (जीवस १२)।
मघा स्त्री [ मघा ] १ अपर देखो; ( ठा ७—पत ३८८;
 इक )। २ देखो महा=मघा; (राज)।
मघोण पुं दि मघवन् ] देखो मघवः ( षड् ; पि ४०३)।
मच्च अक [मद्] गर्व करना। मच्चइ: (षड्; हे ४,
  २२१)।
मच्च ( श्रप ) देखो मंच; "मंकुणमच्चइ सुत्त वराई" (भिव)।
मच्च न [दे] मल, मैल; (दे ६, १९१)।
मच्च ) पुं [ मर्त्य ] मनुष्य, मानुषः ( स २०८ः रंभाः
मिंच्या पात्रः सूत्र १, ८, २; ग्राचा )। °लोअ पुं
 ि°लोक ] मनुष्य-लोक; (क्षप्र ४११)। °लोईय वि
 िलोकीय | मनुष्य-लोक से संबन्ध रखने वाला; ( सुपा
  ४9६)।
मिचिया वि [दे,] मल-युक्तः (दे ६, १११ टी)।
मिच्चर वि [ मिदितृ ] गर्व करने वाला; ( कुमा )।
मच्चु पुं [ मृत्यु ] १ मौत, मरण; ( स्राचा; सुर २, १३८;
 प्रासू १०६; महा ) । २ यम, यमराज; ( षड् ) । ३ रावण
 का एक सैनिक; (पडम ५६, ३१)।
मच्छ पुं [ मतस्य ] १ मछली; ( णाया १, १; पात्र; जी
  २०; प्रासू ४०)। २ राहु; (सुज्ञ २०)। ३ देश-
 विशेष; (इक; भवि)। ४ छन्द का एक भेद; (पिंग)।
  ैखल न [ °खल ] मत्स्यों को सुखाने का स्थान; ( श्राचा
  २, १, ४, १ )। °बंध्र पुं [ °बन्ध ] मच्छीमार, धोवर;
 (पगह १, ५; महा )।
मच्छंडिआ स्त्री [ मतस्यण्डिका ] खगडशर्करा, एक प्रकार
 की शक्तर; (पगह २, ४; गाया १, १७; पगण १७; पिंड
 २८३; मा ४३ )।
मच्छंत देखो मंथ=मन्य ।
मच्छंध्र देखो मच्छ-बंधः; (विषा १, ८ -पत ८२ )।
मच्छर पुं [ मत्सर ] १ ईंग्यां, द्वेष, डाह, पर-संपत्ति की
 श्रमहिष्णुता; ( उन ) । २ कोप, क्रांघ; ३ नि ईर्ष्यालु, द्वेषी;
 ४ कोधी; ५ क्रुपण; (हे २, २१)।
मच्छर न [ मात्सर्य ] ईर्ष्या, द्वेष; ( से ३, १६ )।
मच्छरि वि [ मत्सरिन् ] मत्सर वाला; ( पण्ड २, ३; उवा;
  पात्र )। स्त्रो— "णो; (गा ८४; महा )।
मच्छरिअ वि [ मत्सरित, मत्सरिक ] जपर देखो; (पडम
  ८, ४६; पंचा १, ३२; भवि )।
```

```
मच्छल देखो मच्छर=मत्सर; (हे २, २१; पड्)।
मिच्छा देखां मिक्खा =मानिकः (पव ४ - गाथा २२०)।
मिच्छिअ वि [माटिस्यक ] मच्छीमार; ( श्रा १२; अमि
 १८७; विपा १, ६; ७; पिंड ६३१ )।
मिच्छका (मा) देखो माउ=मातृ; (प्राकृ १०२)।
मिच्छिगा देखो मिच्छिया; (पि ३२०)।
मिंडिया) स्त्री [मिक्सिका] मक्त्री; (णाया, १, १६;
मच्छी र्े जो १८; उत्त ३६, ६०; प्राप्र; सुपा २८१ )।
मज्ज सक [ मद् ] श्रिभमान करना; । मज्जइ, मज्जई,
 मज्जेज्ज; ( उद्य; सूत्र १, २, १, धर्मसं ७८ )।
मज्ज श्रक [ मस्ज् ] १ स्नान करना । २ डूवना । मज्जरः;
 (हे ४, १०१), मज्जामा; (महा ५७, ७; धर्मसं
 प्रक. मज्जमाण; ( गा २४६; गाया १, १)। प्रक. प्राची प्रक. प्राची प्रक. प्राची प्रक. प्राची प्रक. प्राची प्रक. प
 संक्र--मिजिजिंगः ( महा )। प्रया-संक्र--प्रजाविताः;
  ( ठा ३, १ — पत्र ११७ )।
मज्ज सक [ सृज् ] साफ करना, मार्जन करना ! मज्ज़ई;
  (षडु; प्राकृ ६६; ह ४, १०५ )।
मज्ज न [ मद्य ] दारू, मिद्राः ( श्रीपः उत्राः हे २, २)
 भवि )। °इत्त वि [ °वत् ] मदिरा-लालुगः, (सुख १,
  १४)। °व वि [°प] मग्र-पान करने वाला; (पात्र)।
  ेविश वि (ेपीत ] जिसने मय-पान किया हो वह;
  (विपा १, ६—पत्र ६७)।
मज्जग वि [ माधक ] मय-संबन्धीः "त्रन्नं वा मज्जगं रसं"
 (दस ४, २, ३६)।
मज्जण न [मज्जन] १ स्नान; २ ह्वना; (सुर ३,
 ७६; कप्पू:-गउड; कुमा )। °घर न [ °गृह ] स्नान-गृह;
 (गाया १, १ — पत्र १६ )। °धाई स्री [ °धात्रो ] स्नान
 कराने वाली दाती: ( गाया १, १ — पत ३७ )। °पाली
 ह्यी [ °पाली ] वही अर्थ; ( कप्प )।
मज्जण न [ मार्जन ] १ साफ करना, शुद्धि; (कप्प)।
  २ वि. मार्जन करने वाला; (कुमा )। °घर न [ °गृह् ]
 शुद्धि-गृह; (कप्प; श्रौप)।
मज्जर देखो मंजर; (प्राकृ ४)। स्त्री-°री; "को जुन्न-
 मज्जरिं कंजिएण पवियारिजं तरइ'' ( सुर ३, १३३ )।
मज्जविअ वि मिज्जित । १ स्निपितः २ स्नातः "एत्य
 सरे रे पंथित्र गयवइवहुयाउ मज्जविया" ( वज्जा ६० )।
मज्जा स्त्री [दे मर्या ] मर्यादा; (दे ६, ११३; भवि )।
```

सज्जा स्त्री [ मज्जा ] धातु-विशेष, चर्बी, हट्टी के भीतर का गूदा; (सण)। मज्जाइल्ड वि [ मर्यादिन् ] मर्यादा वाला; ( निच् ४ )। मुक्जाया स्त्री [ मर्यादा ] १ न्याय्य-पथ-स्थिति, व्यवस्था; "रयणायरस्स मज्जाया" ( प्रास् ६८: आवम )। हद, अवधि; ३ कूत, किनारा; (हे २, २४)। मज्जार पुंखी [ मार्जार ] १ विल्ला, विलाव; (कुमा; भवि)। २ वनस्पति-विशेप; "वत्थुलयोरगमज्जारपोइवल्ली य पालकका" (पराण १-पत ३४)। स्री-'रिआ, 'री; (कप्पू; पात्र )। मज्जाविभ वि [ मज्जित ] स्निपतः ( महा )। मिजिजअ वि दि ] १ अवलोकित, निरीचित: २ पीत; (दे ६, 188)1 मिजिज वि [ मिजिजत ] स्नातः ( पिंड ४२३; महाः पात्र)। मिजिञ्ज वि मिर्जित । साफ किया हुआ; ( पउम २०, १२७; कप्प; स्रोप )। मिजिञ्जा स्त्री मिर्जिता रसाला, भदय-विशेष—दही, अत्रकर त्रादि का बना हुया और छगन्य से वासित एक प्रकार का खाद्य; (पात्र; दे ७, २; पत्र २५६)। म्जिर वि [ मिजित् ] मज्जन करने की श्रादत वाला; (गा ४७३; सण )। ८ मज्जोक्क वि [ दे ] ब्राभिनव, नूनन; ( दे ६, ११८ )। मजमः न मिध्य ] १ अन्तराल, समार, वीच; (पाअ; कुमा; दं ३६; प्रास् ४०; १६७)। २ शारीर का अत्रयत्र-विशेष: (कप् )। ३ संख्या-विरोप, अन्त्य और .परार्ध्य के बीच की संख्या; (हे २, ६०; प्राप्त )। ४ वि. मध्यवर्ती, वीच का; (प्राप्त १२४)। °एस पुं [°देश] देश विशेष, गंगा श्रीर यमुना के बीच का प्रदेश, मध्य प्रान्त; (गउड) । °गय वि [°गत ] १ वीच का, मधा में स्थितः ( श्राचाः, कप्प )। २ पुं आधिज्ञान का एक भेद; ( गांदि )। भीने-ज्ञाय न [ °म्रोचेयक ] देवताक-विरोप; ( इक ) । °हिआ र्जे वि [ °स्थित ] तरस्य, मध्यस्य; ( रयगा ४८ ) । °णण, °ण्ह वुँ [ ाह्न ] दिन का मध्य भाग, दोपहर, ( प्राप्त; प्राक्ट १८; कुमा; ग्रभि' ११; ह २, ८४; महा )। २ न तप-विशेष, पूर्वार्घ तप; ( संबोध ४८ )। °ण्हतरु युं [ °ाह्न-तरु ] वृत्त-विशेष, मध्याह समय में अत्यन्तं फूलने वाले लाल रॅंग के फूल बाला वृत्त; ( कुमा ) । ैत्य वि'[ 'स्थ] तटस्यः ( उवः उप ६४८ टीः सुर १६, ६४ )। र वीच

में रहा हुआ; ( सुपा २५७ )। "दैस-देखो "एस: ( सुर ३, १६ )। "नन देखा "एण; (हे २, ८४; सण )।"म वि ( °म ] मध्य का, मफला, वीच का; ( भग; नाट-विक १)। भरत पुं [स्वात्र ] निशीथ; (उप १३६; ५२८ टो )। °रयणि स्त्री [ °रर्जान ] मध्य रात्रि; ( स ६३६)। °लोग वुं [°लोक] मेरु पर्वत; (राज)। °वित्त िं त्रिलित ] १ वीच में मुझ हुआ; २ चित में कुटिल: (बंजजा १२) मज्भायार न [ दे ] सकार, मध्य, श्रन्तराल; ( दे ६, १२१: विक २८; उत्रः गा ३; तिंग २६६१; सुर १, ४४; सुपा ४६; १०३; खा १), "ग्रसोगवणिग्राइ मज्मत्यारिम्म" (भाव ७)। ्रमुजंभांतिअ न दिं ] मध्यन्दिन, मध्याहः ( दे ६, १२४)। मक्कंदिण न [ मध्यन्दिन ] मध्याहः ( दे ६, १२४ )। मङ्भंगङ्भः न [ मध्यमध्य ] ठीक वीच; ( भग; विपा १; १; सुर १, २४४ )। मज्भगार देखो मज्भआर; ( राज )। मज्भाविहय वि [ माध्याहिनक ] मध्याह-संवन्धी; ( धर्मवि 904)1 मज्भत्य न [माध्यस्थ्य ] तटस्थता, मध्यस्थता; ( उप ६१४: संवोध ४४ )। मजिमा वि [ मध्यम ] १ मध्य-वर्ती वीच काः (हे १, ४८: सम ४३; उना; कप्प; श्रौप; कुमा) । २ स्वर-विशेप: (ठा ७---पत ३६३)। °रत्त पुं [ °रात्र ] निशीथ, मध्यं-रातिः (,उप ७२८ टी )। ्रमंजिम्ममगंड न [ दें ] उदर, पेट; ( दे ६, १२४ ) । मिडिम्मा सी [मध्यमा ] १ वोच को उंगतो; ( अव ३६०)। २ एक जेन मुनि-साखा; (कप्प)। मिडिफिमिलल वि [ मध्यम ] मध्य-वर्ती, वीच काः ( ऋणु )। मजिभमित्ला देखो मजिभमा; (कप्)। मिडिफल्छ वि मिष्टियक, मध्यम ] मक्ता, वीच काः (पव ३६; देवेन्द्र २३८)। मट्ट वि [ दे ] शङ्ग-रहित; ( दे ६, ११२ ) 1 े महिआ हो [ मृत्तिका ] मही, मिही, माटी; ( णाया १, १; ग्रीप; कुमा; महा )। मद्दी स्त्री [ मृत्, मृत्तिका ] उपर देसो; ( जी ४; पिंड; दे)।

```
्रिमट्टुहिअ न [दे] १ परिणीत स्त्रो का कोप; २ वि. कलुष;
   ३ अशुचि, मैला; (दे ६, १४६)।
 मह वि दि ] अलस, आलसी, मन्द, जड; (दे ६, ११२;
   पाश्र )।
 मह वि मिए ] १ मार्जित, शुद्ध; (सूत्र १, ६, १२;
   श्रीप )। र मस्रण, चिक्रना; (सम १३७; दे ८, ७)।
   ३ विसा हुआ; ( औप; हे २, १७४)। ४ न. मिरच,
  मरिच; (हे १, १२८) ।
मड वि [दे. मृत ] १ मरा हुया, निर्जीव; (दे ६, १४१),
   "मडोव्य अप्पार्गं" ( वजा १४८ ), "मडे" ( मा ); ( प्राकृ
  १०३)। "इ वि ["दिन् ] निर्जीव वस्तु को खाने
  वाला; (भग)। "सिय पुं [ "श्रयः ] श्मशान; ( निच्
   3)1
 मड पुं दि ने कंट, गला; (द ६, १४१)।
 मडंब पुन [दे मडम्ब ] प्राम-विशेष, जिसके चारों ब्रोर्
   एक योजन तक कोई गाँव न हो ऐसा गाँव; ( णाया १, १;
  भग; कप्प; श्रीप; पग्ह १, ३; भवि )।
 मडक्क पुं दि ] १ गर्व, अभिमानः "न किंड वयणु संचितिय
  मडक्कइ" (भिव )। २ मटका, कलश, घड़ा; मराठी में 🗸
   'मडकें'; ( भवि )।
 मडिक्या स्त्री [दे] छोटा मटका, कलशी; (कुप्र ११६)।
 मडप्प पुं [दे] गर्व, श्रभिमान, श्रहंकार; "श्रज्जिव
प्पर केंद्रप्यमङप्पलंडणे वहद् पंडिच्चं" (सुपा २६;
 मडण्कर ) कुप्र २२१; २८४; षड्; दे ६, १२०; पात्र;
  सुपा ६; प्रास् ८५; कुप्र २५५; सम्मत्त १८६; धम्म ८ टी;
  भवि; सण )।
 मडभ वि [ मडभ ] कुन्ज, वामन; ( राज )।
 मडमड े अक [मडमडाय् ] १ मड मड आवाज करना ।
 मडमडम<sup>ड</sup>) २ सक<sub>.</sub> मड मड श्रावाज हो उस तरह मारना ।
  मडमडमडंति; (पउम २६, ५३)। भवि —मडमडइ्श्शं,
 ्मडमडाइएरां ( मा ); ( पि ५२८; चारु ३५ )।
 मडमडाइअ वि [ मडमडायित ] मड मड ग्रावाज हो उस
  तरह मारा हुआ; ( उत्तर १०३ )।
 मडय न [ मृतक ] मुड़दा, मुद्री, शव; ( पात्रः, हे १,
  २०६; सुपा २१६)। °गिह न[ °गृह] कब; (निचू
  ३)। °चेइअ न[°चैत्य] मृतक के दाह होने पर
  या गाइने पर बनाया गया चैत्य-स्मारक-मन्दिर; ( ब्राचा
  २, १०, १६)। 'डाह पुं [ 'दाह ] चिता, जहां पर
```

```
शव फ्रैंक जाते हों; ( ब्राचा २, १०,१६ ) । व्यूभिया
  स्तो [ °स्तू विका ] मृतक के स्थान पर बनाया गया छोटा
  स्तूप; ( ग्राचा २, १०, १६ )।
 मडय पुं [ दे ] ब्राराम, वगीचा; ( दे ६, ११४ )।
मखवोज्मा स्त्री [दे] शिविका, पालकी; (दे ६, १२२)।
मडह वि [दे] १ लवु, छाटाः (दे ६, ११७; पात्रः;
  सण )। २ स्त्रत्य, थोड़ा; (गा १०५; स ८; गउड;
  वजा ४२ )।
मडहर पुं दि ] गर्व, श्रभिमान; (दे ६, १२०)।
मिडहिय वि [ दे ] अल्पीकृत, न्यन किया हुआ; ( गउड ) ।
 मडहुल्ल वि [ दे ] लघु, छोटा; "मङहुल्लियाए किं तुह
  इमीए किं वा दलेहिं तलिएहिं" (वज्जा ४८)।
्मडिआ स्त्री [दे] समाहत स्त्री, त्राहत महिला; (दे ६,
  1 ( 866
मड्वइअ वि [दे] १ हत, विध्यस्त; २ तीवण; (दे ६,
  १४६ )।
 महु सक [ मृदु ] मर्दन करना । मृद्धः; (हे ४, १२६;
  प्राक्त ६५ )।
मिड्डा स्त्री [ दे ] १ वलात्कार, हठ, जवरदस्ती; (दे ६, १४०;
  पात्र; पुर ३, १३६; सुख २, १४)। २ त्राज्ञा, हुकुम;
  (दे ६, १४०; सुपा २७६)।
 मड्डिअ वि [ मर्दित ] जिसका मर्दन किया गया हो वह; ( हे
  २, ३६; षडु; पि २६१ )।
 मड्डुअ देखो मद्दुअ; ( राज )।
मढ देखो मडू। मडइ; (हे ४, १२६)।
मढ पुंन [ मठ ] संन्यासिश्रों का श्राश्रय, त्रतिश्रों का निवास-
  स्थान; "मढो" (हे १, १९६; सुपा २३४; वज्जा ३४; भवि),
  ''मढं'' ( प्राप्त )। .
मढिअ देखो मङ्किअ; ( कुमा )।
मंडिअ वि [ दे ] १ खचित; गुजराती में 'महेनु''; "एयाउ
  श्रोसहीश्रो तिघाउमिंडयाउ धारिज्जा" ( सिरि ३७० )। र
 परिवेष्टित; ( दे २, ७४; पात्र )।
मढी स्त्री [ मठिका ] छोटा मठ; ( सुपा ११३ ) ।
मण सक [ मन् ] १ मानना । २ जानना । ३ चिन्तन करना ।
 मणइ, मणसि; (षड्; कुमा)। कत्रक्र-मणिज्ञमाण;
  (भग १३, ७; विसे ८१३)।
मण पुंन [ मनस् ] मन, अन्तःकरण, चित्तः ( भग १३, ७:
 विसे ३१२५; स्वप्न ४४; दं २२; कुमा; प्रासु ४४; ४८;
```

१२१)। °अगुत्ति स्त्री [ °अगुप्ति ] मन का असंयम; (पि १४६)। °करण न [ °करण ] चिन्तन, पर्यालोचन; (श्रावक ३३७)। °गुत्त वि [ 'गुप्त ] मन को संयम में रखने ैवोला; (भग)। °गुत्ति ख़ी [°गुप्ति ] मन का संयम; (उत २४,२)। °जाणुअ वि[°ज्ञ] १ मन को जानने वाला, मन का जानकार: २ सुन्दर, मनोहर: ( प्राकृ १८ )। °जीविअ वि [ °जोविक ] मन को ब्रात्मा मानने वाला; \ (पगह १, २—पत २८)। 'जोअ पुं [ 'योग ] मन की चेष्टा, मनो-व्यापार; (भग)। 'ज्ज, 'ण्णु, 'ण्णुअ देखो 'जाणुअ; (प्राक्त १८; पड्)। 'धंभणी स्त्री [ 'स्तम्भनी ] विद्या-विशेष, मन को स्तव्य करने वाली दिव्य शक्ति: ( पउम ७, १३७)। °नाण न [ °ज्ञान ] मन का साल्चात्कार करने वाला ज्ञान, मनःपर्यंव ज्ञान; (कम्म ३, १८; ४, ११; १७; २१)। °नाणि वि [ °ज्ञानिन् ] मनःपर्यंव-नामक ज्ञान वाला; ( कम्म ४, ४० )। °पज्जत्ति स्त्री [ °पर्याप्ति ] पुदूलों को मन के रूप में परिशात करने की शक्ति; ( भग ६, 🔏 )। °पज्जव पुं [ °पर्यव ] ज्ञान-विशेष, दूसरे के मन की अवस्था को जानने वाला ज्ञान; (भग; श्रीप; विसे ८३)। °पज्जिबि वि [ °पर्यविन् ] मनःपर्यव ज्ञान वाला; (पत्र २१)। °पसिणविज्ञा स्त्री [ °प्रश्नविद्या ] मन के प्रश्नों के उत्तर देने वाली विद्या; (सम १२३)। 'चिलिअ वि [ <sup>°</sup>चिलिन्, °क ] मनो-वल वाला, दृढ मन वाला; ( पण्ह २, १; श्रीप)। °मोहण वि [ °मोहन ] मन को मुग्ध करने वाला, चिताकः-र्पक; (गा १२८)। °योगि वि [°योगिन्] मन की चेष्ठा वाला; (भग)। 'चग्गणा स्त्री [ 'चर्गणा ] मन के रूप में परिचात होने वाला पुद्रल-समूह; ( राज )। °वज्ज न िंवज् ] एक विद्याधर-नगर; (इक)। °समिइ स्त्री [ ैस-मिति ] मन का संयम; ( ठा ८—पत ४२२ )। °समिय वि [ °समित ] मन को संयम में रखने वाला; (भग)। ्रृहुंस gं [ °हंस ] छन्द-विशेष; (पिंग )। °हर वि [ °हर] मनोहर, सुन्दर, चित्ताकर्षक; (हे १, १४६; श्रीप; कुमा)। °हरण पुंन [ °हरण ] धिंगल-प्रसिद्ध एक माला-पद्धति; (पिंग)। °िमराम, <sup>°</sup>िमरामेल्ल वि [ <sup>°</sup>अभिराम ] मनोहरः ( सम १४६; ब्रौप; उप पृ३२२; उप २२० टी )। °ाम वि [ °आप ] सुन्दर, मनोहर; (यम १४६; विपा १, १; ग्रोप; कृष्य ) । देखो मणो<sup>°</sup>। मणं देखो मणयं; ( प्राकृ ३८ )।

मणंसि वि [ मनस्विन् ] प्रशस्त मन वालाः (हे १, २६) । स्री-- भी; (हे १, २६)। मणंसिल°) स्त्री [मनःशिला] लाल वर्ण की एक उप मणंसिला ∫ धातु, मनशिल, मैनशिल; ( कुमा; हे १, २६)। मणग पुं [ मनक ] एक जैन वाल-मुनि, महर्षि राय्यंभवस्रि का पुत और शिष्य; ( कप्प; धर्मवि ३८ ) । देखां मणय । मणगुलिया स्त्री [ दे ] पीठिका; ( सय )। मणण न [ मनन ] १ ज्ञान, जानना: २ समभना; ( विसे ३४२४)। ३ चिन्तन; (श्रावक ३३७)। मणय पुं [ मनक ] द्वितीय नरक-भूमि का तीसरा नरकेन्द्रक---नरकावास-विशेष: (देवेन्द्र ६)। देखो मणग। मणयं च [मनाग्] जलप, थाड़ा; (हे २, १६६; पाछ; षड्)! मणस देखो मण=मनस्; "पसन्नमणसो करिस्सामि" ( पउम ६, ४६ ), ''लामां चेव तबस्सिस्स हं।इ अहीणमणसस्स'' ( अध ४३७ )। मणसिल° ) देखो मणंसिला; ( कुमा; हे १, २६; जी ३; मणसिला ) स्वप्त ६४)। मणसीकय वि [ मनसिकृत ] चिन्तितः, ( पराण ३४--पत ७८२; सुपा २४७ )। मणसीकर सक [ मनसि + क ] चिन्तन करना, मन में रखना । मणसीकरे; ( उत्त २, २४ )। मणस्सि देखां मणंसिः; (धर्मवि १४६ )। मणा देखा मणयं; (हे २, १६६; कुमा)। मणाउ । ( अप ) ऊपर देखा; ( कुमा; भवि; पि ११४; ह मणाउं 🕽 ४, ४१८; ४२६) । मणागं ऊपर देखां; ( उप १३२; महा)। मणाल देखां मुणालः; ( राज )। मणालिया स्त्री [ मृणालिका ] पन्न-कन्द का मूल; ( तंदु २०)। देखो मुणालिआ। मणासिला देखां मणंसिला; (हे १, २६; पि ६४)। मणि पुंस्रो [ मणि ] पत्थर-विशेष, मुक्ता आदि रत्नः ( कप्पः ग्रोप; कुमा; जी ३; प्रासु ४ )। °अंग पुं [ °अङ्ग ] कल्प-वृत्त की एक जाति जो आभूषण देती है; (सम १७)। °आर पुं [ °कार ] जौहरी, रत्नों के गहनों का व्यापारी; (दे ७, ७७; मुद्रा ७६; गाया १, १३; धर्मवि ३६)। **ैकंचण न [°काञ्चन**] हिन्म-पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३— पत ७०)। <sup>द</sup>ेक्काड न [°क्कट] रुचक पर्वत का एक गिखर (दीव)। °धखइअ वि[ °खचित] रत्न-

जटित; (पि १६६)। "वड्या स्त्री ["चियता] नगरी-विशेष; (विपा २, ६ )। °चूड पुं [ °चूड ] एक विद्या-धर नृप; ( महा )। °जाल न [ °जाल ] भूषण-विशेष, मणि-माला; ( ग्रौप )। °तोरण न [ °तोरण ] नगर-विशेष; ( महा )। °प देखा °च; ( सं ६, ४३ )। °पेढिया स्रो [ °पीठिका ] मणि-मय पीठिका; ( महा )। °प्पभ पुं [ °प्रभ ] एक विद्याधर; ( महा )। °भद्द पुं [ °भद्र ] एक जैन मुनि; (कप्प)। °भूमि ह्वी [°भूमि] मणि-खचित जमीन; (स्वप्न १४)। "मइय, "मय वि[ "मय] मणि-मय, रत्न निर्द्रत; (सुपा ६२; महा )। °रह पुं [°रथ ] एक राजा का नाम; (महा)। °च पुं [°प] १ यत्त; २ सर्प, नाग; ( सं २, २३ )। ३ समुद्र; (सं ६, ४०.)। **ैवई** स्त्री **िमती ]** नगरी-विशेष; (विपा २, ६ —पत्न ११४ टि )। °वंध पुं ( °वन्ध ] हाथ और प्रकोष्ठ के बोच का थ्रवयवः (सण्)। <sup>°</sup>वालय पुं [ 'पालक, 'वालक] समुद्र; (से २, २३)। "सलागा स्त्री [ "शलाका] मग-विशेष; (राज)। °हियय पुं [ °हृद्य ] देय-विशेष; (दीव ) । मणिअ न [ मणित ] संभोग-समय का स्त्रो का अव्यक्त शब्दः (गा ३६२; गंभा )। मणिअं देखो मणयं; ( पड्; हे २, १६६; कुमा )। मणिअड ( त्राप ) पुं [ मणि ] माला की सुनेर; ( हे ४, 898)1 मणिच्छित्र वि [ मनईप्सित ] मनोऽमीष्टः ( सुपा ३८४) । मणिज्जमाण देखो मण=मन्। मणिट्ठ वि [ मनइष्ट ] मन को प्रिय; ( भवि )। मणिणायहर न [ दें, मनिणगागृह ] समुद्र, सागर; (दे ६, १२८ ) । मिणिरइआ स्त्री [दे] कटीस्तः (दे ६, १२६)। मणीसा स्त्री [ मनीया ] वृद्धि, मेथा, प्रज्ञा; ( पाय ) । मणीिस वि [ मनोषिन् ] बुद्धिमान्, परिडतः, ( कृप् )। मणीसिद् वि [मनीपित ] वािक्तः; ( नाट—मृच्छ ५७ )। मणु पुं [ मनु ] १ स्मृति-कर्ता मुनि-विशेषः ( विसे १४०८ः उप १५० टी )। २ प्रजापति-विशेषः, "चोद्दहमण्चोग्गुण-श्रो" ( कुमा; राज ) । ३ मनुज, मनुष्य; "देवताश्रो मणु-त्तं" (पडम २१, ६३; कम्म-१, १६; २, १६ )। ४ न

्र एक देव विमान; (सम २)।

मणुअ पुं [ मनुज ] १ मनुज्य, मानवः, ( उवाः, भगः, हे १, ⊏; पात्रा; सुना; सं ⊏२; प्रास् ४४ ) । २ भगवान श्रेयां-सनाथ का शासन-यद्म; (संति ७)। ३ वि. मनुस्य-संबन्धी; "तिरिया मणुया य दिन्त्रगा उवसग्गा तिविहाहियीं-सिया" ( सुत्र १, २, १, १६ )। मणुइंद वुं [ मनुजेन्द्र ] राजा, नरपति; ( पडम ८४, २२; सुर १, ३२ )। मणुएसर पुं [ मनुजेश्वर ] कपर देखो; ( सुपा २०४ )। मणुज्ज ) वि [मनोज्ञ ] सुन्दर, मनोहर; (पात्र; उप मणुण्या ) १४२ टी; सम १४६; भग )। मणुस ) पुंह्यी [मनुष्य] १ मानव, मर्त्यः; ( त्राचाः, पि मणुस्स ∫ ३००; ब्राचा; ठा ४, २; भग; श्रा २८; सुपा २०३; जी १६; प्रासू २८) । स्रो—°स्सी; (भग; पगण ९८; पव २४१)। °खेत्त न [°क्षेत्र ] मनुष्य-लोक; (जीव ३)। .°सेणियापरिकम्म पुं ['श्रेणिकापरि-कर्मन् ] दृष्टिवाद का एक सुत्तः ( सम १२८ )। मणुरुस वि [ मानुष्य ] मनुष्य-संवन्धी; "दिन्वं व मणुरूसं वा तेरिच्छं वा सरागहिंयएणं '' ( आप २१ )। मणुस्तिदं वुं [ मनुष्येन्द्र ] राजा, नर-पति: ( उत्त १८, ३७; उप पृ १४२ )। मणूल दंखो मणुस्ल; (हे १, ४३; ब्रौप; उनरं १२२; पि · ६३ ) । मणे य [ मन्ये ] विमर्श-सूचक व्यव्ययः ( हे २, २०७; षड्: प्राकृ २६; गा १११; कुमा )। सणा देखा मण=मनस्। "गम न [ "गम ] देवविमान-विशेषः, ''पालगपुष्कगतोमणससिरिवच्छनदियायत्तकामगमपीतिगम-मणोगमिनमलसव्ययोगस्यारिसनामनेकाहि विमाणेहिं स्रोइण्णा' (ब्रोप)। °उज वि [ °ज्ञ ] १ सुन्दर, मने।हर; ( हे २, ८३; उप २६४ टी )। र पुं. गुल्म-निशेष; "तरियए गोमालि-यकोरिटयवत्थु जीवगमणोज्जे'' (पराण १--पतः ३२)। °णण, °न्न वि [ °ज्ञ ] सुन्दर, मनं।हर; ( हे २, ८३; पि २०६) । °भव पुं [ °भव ] कासदेव, कन्दर्प; (सुपा ६८; पिंग ) । °भिरमणिज्ञ वि [°भिरमणीय] सुन्दर, चित्ताकर्षक; (पडम ⊏, १४३)। °भू पुं [°भू] कामदेव, कन्दर्पः (कप्)। भय वि [ भय ] मानसिक; 'सारीरमणेम-याणि दुक्खाणि" ( पगह १, ३—पत्र ४४ )। "माणिसय वि [ °मान स्वक ] मन में ही रहने वाला-वचन से अप्रक-्टित-मानसिक दुःख ग्रादिः ( णाया १, १ - पत्र २६ )।

<sup>°</sup>रम वि [ <sup>°</sup>रम ] १ सुन्दर, रमणीय; ( पात्र )। २ पुं. एक विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष; (देवेन्द्र १३६ ) । ३ मेरु 🖈 पर्वतः ( सुङज १)। ४ राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पडम ४, २६४)। ४ किन्नर-देवों की एक जाति; ६ रुचक द्वीप का अधिष्ठायक देव; ( राज )। ७ तृतीय में वेयक-विमान; (पव १६४)। ⊏ त्राठवें देवलोक के इन्द्र का पारियानिक विमान; (इक)। ६ एक देव-विमान; १० मिथिला का एक चैत्य; ( उत्त ६, ८; (सम १७)। E.)। ११ उपवन-विशेष; (उप ६८६ टी )। °रमा स्रो िरमा ] १ चतुर्थ वासुदेव की पटरानी का नाम: (पटम २०, १८६ )। २ भगवान् सुपारवंनाथ की दीच्ना-शिविकाः (सुपा ७५; विचार १२६)। ३ राक की अञ्जुका-नामक इन्द्रायो की एक राजधानी: (इक)। रह पुंिरधा १ मन का ग्रभिलापः ( ग्रीपः समाः, हे ४, ४१४ )। २ पन्न का तृतीय दिवस: (सुज्ज १०, १४--पत १४७)। 'हंस पुं [ 'हंस ] छन्द-विशेष: (पिंग)। हिर पुं िहर ] १ पत्त का तृतीय 🖈 दिवस: ( सुउज १०, १४ )। २ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ३ वि. रमणीय, सुन्दर; ( हे १, १४६; पड़ ; स्वप्न ४२; कुमा)। °हरा स्त्री | °हरा ] भगवान पद्मप्रभ की दीचा-शिविका; (विचार १२६)। 'हव देखों 'भव; (स ८१; कष्रु)। °हिराम वि [ °भिराम ] सुन्दर; ( भवि )। मणोसिला देखो मणंसिला; (हे १, २६; कुमा )। मण्ण देखो मण=मन् । मगण्डः (पि ४८८)। कर्म-संगिगाज्जदः ( कुप्र १०६ )। वक्-मण्णमाणः (नाट -चैतं १३३.)। मण्णण न [ मानन ] मानना, श्रादर; ( उप १५४ )। मण्णा देखो मन्ना; ( राज )। मण्णिय देखी मन्निय; (राज)। मण्णु देखो मन्तुः (गा ११; ४०८; दे ६, ७१; वेणी १७)। मण्णे देखा मणे; (कप्प)। मैत्त वि [ मत्त ] १ मद-युक्त, मतवाला; ( ठवा; प्रास् ६४; ६८: भवि )। २ न मद्य, दाहः (ठा०)। नशा; ( पत्र १७१ )। °जला ह्वी [ °जला ] नदी-विशेप; ( ठा २, ३; इक )। मत्त देखां मेत्त=मात्रः, "वयणमत्तमिद्राणं" (रंभा )। मत्त न [ अमत्र, मात्र ] पात, भाजन; ( त्राचा २, १, ६, ३; मोघ २४१ )। देखा मत्तय। मत्त ( ग्रप ) देलो मच्च=मर्त्य; ( भवि )।

मत्तंगय पुं मित्ताङ्गक, दे कल्पवृत्त की एक जाति, मध देने वाला कल्पतह; ( सम १७; पत्र १७१)। मत्तंड पुं [ मार्तण्ड ] सूर्य, रविः ( सम्मत १४४: सिरि 9005)1 ्रमर्त्तग न [ दे ] पेशाव, मूल; ( कुलक ६ )। मत्तरा ) पुंन [ अमत्र, मात्रक ] १ पाल, भाजन: २ छोटा मत्तय पालः "विइज्ज्ञां मत्रयो होइ" ( बृह ३; कप्प )। मत्तय देखो मत्तग=दे: ( कुलक १३ )। सृत्तर्वली स्त्री [दे] बलात्कार; (दे ६, ११३)। मत्तवारण पुन [ मत्तवारण ] वरंडा, वरामदा, दालानः ( दे ६, १२३; सुर ३, १००; भवि )। मत्तवाल पुं [ वे ] मतवाला, मदोन्मतः, ( दे ६, १२२; यड्ः सुख २, १७; सुपा ४८६ )। मत्ता स्त्री [मात्रा] १ परिमाण; (पिंड ६४१)। श्रंश, भाग, हिस्सा; (स ४८३)। ३ समय का सूच्म नाप; ४ सूदम उच्चारण-काल वाला वर्णावयव: (पिंग)। १ श्रल्प, लेरा, लवः (पात्र)। मत्ता ्य [ मत्वा ] जानकर; ( सूत्र १, २, २, ३२ )। मृत्तालंब वुं [दे मत्तालम्ब] बरंडा, बरामदा; (दे ६, १२३; सुर १, १७)। मत्तिया स्त्री [ मृत्तिका ] मिट्टी; ( परमा १--पत २४ )। **ैवई** स्ती [ °वती ] नगरी-विशेष, दशार्णदेश की राजधानी; (पव २७४)। मत्थ ) पुंन [ मस्त, °क ] माथा, सिर; ( से १, १; स ३८४; ग्रोप)। 'तथ वि [ 'स्थ] सिर में स्थित; ( गउड )। °मणि पुं [ °मणि ] शिरो-मिण, प्रधान, मुख्य; ( उप ६४८ टी )। मत्थयधोय वि दि धौतमस्तक दासत्व से मुक्त, गुलामी से मुक्त किया हुआ; ( गाया १, १--पत ३७ )। मत्थुलुंग । न [ मस्तुलुङ्ग ] १ मस्तक-स्नेह, सिर में से मत्थुलुय निकलता एक प्रकार का चिकना पदार्थ; ( पगह १, १: तंदु १०)। २ मेद का फिप्फिस ब्रादि: (ठा३, ४-पत्र १७०: भग; तंदु १० )। मिथिय देखों मिहिअ=मिथित; ( पण्ह २, ४-पन १३० )। मद् देखो मय=मद; ( कुमा; प्रश्नी १६; पि २०२ )। मद (मा) देखो मय=मृत; (प्राक्ट १०३)। मद्गा देखो मयण; (स्त्रप्र ६३; नाड-मुच्छ २३१)।

```
मद्णसला(गा) देखो मयणसलागाः (पर्ण १--पत ५४)।
 मद्णा देखो मयणा=मदना: ( णाया २—पत २४१ )।
 मद्णिज्ज वि [ मद्नीय ] कामोद्दीपक, मदन-वर्धक; ( णाया
  १, १—पत्न १६; ग्रीप )।
मदि देखो मइ=मित; (मा ३२; कुमा; पि १६२ )।
 मदीअ देखो मईअ; (स २३२)।
मद्वी देखो मउई; (चंड)।
मदोली स्री [दे] दूती, दूत-कर्म करने वाली स्री; (षड्)।
 मद्द सक [ मृद् ] १ चूर्ण करना । २ मालिश करना, मसलना,
  मलना । महाहिः ( कप्प )। कर्म-महीग्रदिः ( नाट-
  मुच्छ १३४)। हेक्र—मदिउं; (पि ४८४)।
 महण न [ मद्रेन ] १ अंग-चप्पी, मालिश; (सुपा २४ ) । २
  हिंसा करना; ''तसथानरभूयमहणं विविहं'' ( उव ) ।
  वि मर्दन करने वाला; (ती ३)।
मद्दल पुं [ मर्दल ] वाय-विशेष, मुरज, मृदंग; ( दे ६), १९६;
  स्र ३, ६८; सिरि १४७)।
मद्दलिअ वि [ मादेलिक ] मृदंग वजाने वाला; ( सुपा
  २६४; ५५३ )।
मद्दव न [ मार्दव ] मृदुता, नन्नता, विनय, श्रहंकार-नियह;
  ( ग्रौप; कप्प )।
· मद्दचि वि [ मार्द्घिन् ] नम्र, विनीतः; "ग्रज्जवियं मद्वियं
  लाघवियं'' (स्थ २, १, ५७; ब्राचा )।
 मद्दिञ वि [ मार्दिविक, °त ] जपर देखो: ( बृह ४; वव
   9)1
 महिअ देखो मड्डिअ; (पात्र )।
मही स्त्री [मादी] १ राजा शिशुपाल की मा का नाम;
  (सब्र १, ३, १, १ टी े। २ राजा पागडु की एक स्त्री
  का नाम: (वेग्री १७१)।
 मद्दुअ पुं मद्दुक ] भगवान् महावीर का राजगृह-निवासी
  एक उपासक; (भग १८ ७—पत ७५० )।
 मदुद्रुग पुं [ मदुगु, °क ] पित्त-विशेष, जल-वायस; (भग ७,
   ६--पत ३०८)। देखो मग्गु।
मदुद्ग देशो मुदुग; ( राज)।
 मधु देखो महु; ( षड्; रंभा; पिंग )।
 मधुर देखो महुर; (निवृ १; प्राक्त 💵 ) ।
 मंधुसित्थ देखो महुसित्थः ( ठा ४, ४—पत २७१ )।
 मध्ला स्त्री [ दें, मध्ला ] पाद-गगड; ( राज )।
```

```
मन य दि निषधार्थक य्रव्यय, मंत, नहीं; ( कुमा )।
मनुस्स देखो मणुस्स; ( चंड; भग )।
मन्न देखो मृण्ण । मन्नइ, मन्निस; ( श्राचा; महा
 मन्नंते, मन्नेसिः (रंभा )। कर्म--मन्निज्ञउः (महा )।
 वक्त-मन्नंत, मन्नमाण; (सुर १४,१७१; त्राचा;
 महा; सुपा ३०७; सूर ३, १७४ )।
मन्न देखो माण=मानय्। क्र—मन्न, मन्नाय, मन्न-
 णिज्ज, मन्नियव्य, मन्नियः ( उप १०३६; धर्मवि ७६;
 भवि; सुर १०, ३८; सुपा ३६८; ठा १ टी-पत २१;
 सं ३४ )।
मन्ना स्त्री [ मनन ] १ मति, वुद्धिः; ( ठा १—पत १६ )।
  २ त्रालोचन, चिन्तन; (स्त्र २, १, ४१; ठा १)।
मन्ना स्त्री [मान्या ] श्रभ्युपगम, स्वीकार; (ठा १--पत
  98 ) 1
मन्नाय देखो मन्न=मान्य्।
मन्नाविय वि [ मानित ] मनाया हुआ; ( सुपा १५६ ) ।
मन्निय वि [ मत ] माना हुआ; ( सुपा ६०४; कुमा )
मन्तु पुं [मन्यु ] १ कोध, गुस्सा; (सुपा ६०४) । २
 दैन्य, दीनता; ''सोयसमुव्भूयगरुयमन्तुवसा'' ( सुर ११,
  १४४)। ३ यहंकार; ४ शोक, अफसोस; ५ कतु, यज्ञ;
 ( हे २, २५; ४४ )।
मन्तुइय वि [ मन्यवित ] मन्यु-युक्त, कुपित; ( सुख ४,
र्मन्तुसिय वि [दे] उद्विमः; (स ४६६)।
मन्ने देखो मण्णे; (हे १, १७१; रंभा )।
मप्प न [दे] माप, बाँट; "तेण य सह वहणेण त्राणेवि य
  तस्स इष्टमप्पाणि" ( सुपा ३६२ )।
 मन्भीसडी । ( अप) स्त्री [ मा भैषीः ] अभय-वचनः (हे
 मन्भीसा / ४, ४२२)।
 ममकार पुं [ ममकार ] ममत्व, मोह, प्रेम, स्नेह; ( गर्च्छ/
  २, ४२ )।
ममच्चय वि [ मदीय ] मेरा; ( सुख २, १४ )।
ममत्त न [ ममत्व ] ममता, मोह, स्नेह; ( सुपा २६ )।
ममया स्तो [ममता ] ऊपर देखो; (पंचा १४, ३२)।
ममा सक [ ममाय् ] ममता करना । ममाइ, ममायए; (सूत्र
  २, १, ४२; उव ) । वक्त--ममायमाण, ममायमीण;
 ( श्राचा; सूथ २, ६, २१ ) ।
```

ममाइ वि [ ममित्विन् ] ममता वाला; ( सुत्र १, १, १, ममाइय वि [ ममायित ] जिस पर ममता की गई हो वह: (य्राचा)। मेमाय वि [ ममाय ] ममत्व करने वाला; ( निवृ १३ )। मिम वि [ मामक ] मेरा, मदीय; "ममं वा मिमं वा" (सूत्र 7, 7, 8)1 ममूर सक [ चूर्णय् ] च्रता । ममूरः ( धात्वा १४= )। मस्म पुन [ मर्मन् ] १ जीवन-स्थान; २ सन्धि-स्थान; ( गा ४४६; उप ६६१; हे १, ३२ )। ३ मरण का कारण-भूत वचन त्रादि; (गाया १, ८)। ४ गुप्त वात; (प्रासः ११; सुपा ३०७ )। ४ रहस्य, तात्पर्यः ( श्रु २८ )। 'य वि [°ग] मर्म-वाचक ( शब्द ); ( उत १, २४; सुख १, २१)। मम्मक पुं [दे] गर्व, ब्रहंकार; (पड्)। मम्मका स्त्री [दे] १ उत्कण्ठा; २ गर्व; (दे ६, १४३)। मम्मण न [ मन्मन ] १ अञ्यक्त वचन; ( हे २, ६१; दे ६, 🔏 ४९; विपा १, ७: वा २६ )। २ वि अन्यक्त वचन बालने याला; (आ १२)। मनमण पुं [दे] १ मदन, कन्दर्प: २ रोप, गुस्सा: (दे ६, 989)1 ेममंगिआ स्त्री [ दे ] नील मित्तका; ( दे ६, १२३ )। मम्मर वुं [ मर्मर ] शुक्क वत्तों का त्रावाज; ( गा ३६४ )। मस्मह पुं [मन्मथ ] कामदेव, कन्दर्पः ( गा ४३०; श्रिभ 1 ( \$3 🖖 मम्मी स्त्री [दे] मामी, मातुल-पत्नी: ( दे ६, ११२ )। मय न [ मत ] सनन, ज्ञान; (सूत्र २, १, १० )। ग्रमिप्राय, ग्राशय: (ग्रोधनि १६०: सूत्रनि १२०)। ३ समय, दर्शन, धर्म: "समझो मयं" (पात्र: सम्मत २२८)। वि माना हुआ; (करम ४, ४६)। १ इष्ट, अभीष्ट; (सुपा 🎎 ३७१)। 'न्नु वि [ 'ज्ञ ] दार्शनिक; ( सुपा ४८२)। मय पं मिय ] १ उप्ट, कँट; ( सुख ६, १ ) । २ अक्षतर, खच्चरः "मयमहिससरहेकसरि-" (पडम ६, ४६)। एक विद्याधर-नेरेश; ( पटम ८, १ )। हर वुं [ धर ] ऊँट

मय वि [ मृत ] भरा हुआ, जीव-रहित; ( गाया १, १; उवः | सुर २, १८; प्रास् १७; प्राप्त )। विकट्य न [ कृत्य ]

वाला; ( सुख ६, १ )।

मरण के उपलचा में किया जाता श्राद ग्रादि कर्म: ( विपा 9, 7)1 मय पुन [ मद् ] १ गर्व, अभिमान; "एयाइ मयाइ विगिच धीरा" ( सूत्र १, १३, १६: सम १३: उप ७२८ टी: कुमा: कम्म २, २६ )। र हाथी के गण्ड-स्थल से भरता प्रवाही पदार्थ; ( गाया १, १ - पत्र ६४; कुमा )। ३ त्रामोद, हर्प; ४ कस्त्री: ४ मतता, नशा: ६ नद, वड़ी नदी: ७ वीर्य, शुक्क; (प्राप्र)। °करि पुं [ °करिन् ] मद वाला हाथी; ( महा ) । "गल वि [ "कल ] १ मद से उत्कट, नरो में चुर: "मञ्चगलकुंजरगमणी" (विंग)। र पुं हाथी: ( सुपा ६०; हे १, १८२; पात्र; दे ६, १२४)। ३ छन्द-विशेष; (पिंग)। 'णासणी स्त्री ('नाशनी ] विद्या-विशेषः ( पडम ७, १४० )। धम्म पुं [ धर्म ] विद्याधर-वंश के एक राजा का नाम: ( पडम ४. ४३ )। °मंजरी स्ती "मझरी | एक स्त्री का नाम; ( महा )। "वारण पुं िवारण ] मद वाला हाथी: "मयवारणो उ मतो निवाडिया-लाणवरखंभो" ( महा )। मय पुं [ मृग ] १ हरिण: ( कुमा; उप ७२८ टी ) । २ पशु, जानवर: ३ हाथी की एक जाति; ४ नत्त्वल-विशेष: ४ कस्त्री: ६ मकर राशि: ७ अन्वेषण: प्याचन, माँग: ६ यज्ञ-विशेप; ( हे १, १२६ ) । °च्छी स्त्री िश्सी ] हरिण के नेलों के समान नेल वाली; ( सुर ४, १६; सुपा ३४४; कुमा )। °णाह वं [ °नाथ ] सिंह; (स १९१ )। °णाहि पंस्ती [ 'नाभि ] कस्त्री; ( पात्र, सुपा २००; गउड )। 'तण्हा स्त्री ['तृष्णा ] धूप में जल-श्रान्ति; ( दे; से ६, ३ k )। °तिण्हिआ सी [ °तृष्णिका ] वही मर्थ; (पि ३७१)। °तिण्हा देखो 'तण्हा: (पि ४४)। °ति-णिहुआ देखो 'तिणिहुआ; ( पि १४)। 'धुत्त पुं [ 'धूर्त ] श्रुगाल, सियार; ( दे ६, १२४ )। °नाभि देखो °णाहि; (कुमा)। °राय पुं [ °राज] सिंह, केसरी; (पडम २, १७: उप पृ ३० )। °लंडण पुं [ °लाञ्छन ] चन्द्रमाः (पात्र, कुमा; सर १३, १३)। °ळोअणा स्त्री [ °**रोचना**ी गोरोचन, गोरोचना, पीत-वर्ण द्रव्य-विशेष; (ग्रभि १२७)। "रि पुं [ "रि ] सिंह; (पात्र )। "रिद्मण पुं | "रि-

दमन ] राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पउम ४, २६२)। ाहिन पुं [ ाधिप ] सिंह, केसरीं (पाय) स

६)। देखो मिअ, मिग=ंप्रग ।

मयंग गा ३६६; रंभा )।

```
मयंग देखां मायंग=मातंग; ''कूवर वहणो भिउडी गोमहो
 वामण मयंगी" ( पव २६ )।
मयंग वुं [ मृदङ्ग ] वाय-विशेषः; ( प्राक्तः 🗕 ) ।
मयंगय पुं [ मतङ्गत ] हाथी, हस्ती; ( पउम ५०, ६६; उप
 ष्ट २६० )।
मयंगा स्त्री [ सृतगङ्गा ] जहां पर गंगा का प्रवाह रूक गया
 हो वह स्थान; ( गाया १, ४--पत ६६ )।
मयंतर न [ मतान्तर ] भिन्न मत, अन्य मतः ( भग )।
मयंद् देखो मइंद=मृगेन्द्र; ( सुपा ६२ )।
मर्यं घ वि मिदान्य निद्में अन्ध वना हुआ, मदोन्मंत;
 (सुर २, ६६)।
मयग वि [ मृतक ] १ मरा हुआ; २ न मुदी; ( णाया
  १, ११; कुत्र २६; ग्रौप )। "किच्च न ["कृत्य] श्राद
 त्रादि कर्म; ( णाया १, २ )।
मयड पुं [ दे ] त्राराम, वगीचा; ( दे ६, ११४ )।
मयण पुं [ मद्न ] १ कन्दर्प, कामदेवः ( पात्रः, धर्ण २५:
 कुमा; रंभा )। २ तदमण का एक पुत्त; (पडम ६१,
 २०)। ३ एक विश्वक्-पुत्रः (सुपा ६१७)। ४ छन्द
 का एक भेद; (पिंग)। १ वि मद-कारक, मादक; "मयगा
 दरनिव्यलिया निव्यलिया जह कोइवा तिविहा" (विसे १२२०)।
 ६ न. मीन, मोम; "मयणो मयणं विश्र विलीणो" ( धण २४;
 पात्र; सुर २, २४६ )। 'घरिणी स्त्री [ 'गृहिणी ] काम-
 प्रिया, रति; ( कुप्र १०६ )। <sup>°</sup>तालंक पुं [ <sup>°</sup>तालङ्क ]
 छन्द-विशेष; (पिंग)। "तेरसी स्त्री [ "त्रयोदशी ] चैल
 मास की शुक्क लयोदशी तिथि; ( कुप्र ३७८ )। दुम पुं
 [ ँद्रम ] वृत्त-विशेष; (से ७, ६६)। °फल न [ 'फल ]
 फ्ल-विरोष, मैनफल; ''तम्रो तेणुष्पलं मयणफलेण भावियं मणुस्स-
 हत्ये दिन्नं, एयं वररुइस्स देजाहि" ( सुख २, १७ )।
 भंजरी स्त्री [ भंजरी ] १ राजा चराडप्रयोत की एक स्त्री
 का नाम; २ एक श्रेष्टि-कन्या; ( महा )। 'रहा स्त्री ['रेखा]
 एक युवराज की पत्नी; (महा) । °वेय पुं ['वेग] पुरूष-विशेष
 का नाम; (भिव )। "सुंदरी स्त्री [ "सुन्दरी ] राजा
 श्रीपाल की एक पत्नी; ( सिरि १३ )। 'हरा स्त्री [ 'गृह ]
 छन्द-विशेष; (पिंग)। हैल देखों °फल; "मयणहल-
 गंधमो ता उन्त्रमिया चंदहाससुरा" ( धर्मवि ६४ )।
```

मयंक ) देखों मिअंक; (है १, १५५; १८०; इसा; पड़;

```
मयणंकुस पुं [ मदनाङ्कुश] श्रीरामचन्द्र का एक पुल, कुश;
 ( पउम ६७, ६ )।
मयणसळागा 🔪 स्त्री [ दे् मद्नशळाका ] मैना, सारिका;
मयणसलाया 🕽 ( जीव १ टी--पत ४१; दे ६, ११६ ) 💃
भयणसाला स्त्री [ दें मदनशाला ] सारिका-विरोष; ( पगह
  9, 9--- पत्र = ) ।
मयणा स्त्री [दे मदना ] मैना, सारिका; ( उप १२६ टी:
  त्राव १ )।
मयणा स्त्री [ मद्ना ] ं १ वैरोचन वलीन्द्र की एक पटरानी;
  (ठा ४, १—पत ३०२)। २ शक के लोकपाल की एक स्त्री;
  ( ठा ४, १--पत्र २०४ )।
मयणाय पुं [ मैनाक ] १ द्वीप-विशेष; २ पर्वत-विशेष;
  (भवि)।
मयणिज्ञ देखो मदणिज्जः ( कव्पः पराण १७ )।
मयणिवास पुं [ दे ] कन्दर्प, कामदेव; ( दे ६, १२६ )।
मयर पुं [ मकर ] १ जलजन्तु-विशेष, मगर-मच्छ; ( भ्रोप;
  सुर १३, ४६ )। २ राशि-विशेष, मकर राशि; ( सुर १३,
  ४६; विचार १०६ )। ३ रावण का एक सुभट; ( पडम
  k६, २६)। ४ छन्द-विशेष; (पिंग)। केउ पुं [ केत्
  कामदेव, कन्दर्प; (कप्पू)। °द्धय पुं [°ध्वज ] वही;
  ( पात्रा; कुमा; रंभा)। °ळंछण पुं [ °ळाञ्छन ] वही; (कप्पृ;
 पि १४ )। हिर पुंत [ 'गृह ] वही; (पात्र, से १, १८;
  ४, ४८; वज्जा ११४; भवि )।
मयरंद पुं [दे मकरन्द ] पुष्प-रज, पुष्प-पराग; (दे ६,
  १२३; पात्र; कुमा ३, ४४ )।
मयरंद पुं [ मकरन्द ] पुष्प-रस, पुष्प-मधु; ( दे ६, १२३;
  सुर ३, १०; प्रासू ११३; कुमा )।
मयल देखो मइल=मिलन; ( सुपा २६२ )।
मयलणा देखो मइलणा; ( सुपा १२४; २०६ )।
भंयलबुत्ती [ दे ] देखो मइलपुत्ती; ( दे ६, १२४ )।
मयलिअ देखो मलिणिअ; ( उप ७२८ टी )।
मयिक्तिगा सी [ मतिक्तिका] प्रधान, श्रेष्ठ; "कूडक्खरिबग्रो-
  (१उ)मयल्लिगागं" (रंभा १७)।
मयह देखो मगह। °सामिय वुं [ 'स्वामिन् ] मगध देश
  का राजा; ( पडम ६१, ११ )। "पुर न [ "पुर ] राज-
  गृह नगर; ( वस् )। "ाहिवइ पुं [ "धिपति ] मगध
  देश का राजा; ( पडमं २०, ४७ )।
```

मयहर पुं [दे] १ याम-प्रधान, याम-प्रवर, गाँव का मुखिया; (पव २६८५; महा; पउम ६३, १६)। २ वि वडील, मुखिया, नायक; "सयलहत्थारोहपहाणमयहंरण" (स २८०; मुहानि ४; परम ६३, १७ )। स्त्री--°रिगा, °रिया, °री; ( उप १०३१ टी; सुर १, ४१; महा; सुपा ७६; १२६ )। मयाई स्त्री [दे ] शिरो-माला; (दे ६, ११४)। 🗸 मयार पुं मिकार ] १ 'म' ब्रज्ञर: २ मकारादि ब्रश्लील-श्रवाच्य -- शब्दः "जत्य जयारमयारं समगी जंपइ गिहत्यपच्च-क्खं" ( गच्छ ३,४ )। मयाल ( अप ) देखो मराल; (पिंग )। मयालि पुं [ मयालि ] जैन महर्षि-विशेष-- १ एक अन्तकृद मुनि: ( श्रंत १४ )। २ एक अनुतर-गामी मुनि: ( श्रनु 1)1 मयाली स्त्री दि ] लता-विशेष, निदाकरी लता; (दं ६, ११६; पात्र )। मर शक [ मृ ] मरना । भरड़, मरए; ( हे ४, २३४; भग; डवः, महाः, पड्), मरंः ( हे ३, १४१ ) । मरिज्ञदः, मरि-র্ল্ড; ( মবি; पি ४৬৩ )। भूका—मरही, मरीग्र; ( ग्राचा; पि ४६६ )। भवि--मरिस्सिसः; (पि ५२२)। वक्त---मरंत, सरमाणः ( गा ३७४; प्रास् ६४; सुपा ४०४; भगः खुपा ६४१; प्रासु ८३ )। संकृ—मरि**ऊण**; (पि ४८६)। हेकु—मरिउं, मरेउं; (संजि ३४)। कु—मरियन्त्रः ( अंत २४; सुपा २१४; ४०१; प्रास् १०६ ), मरिएव्वउं ( अप ) ; (हे ४, ४३८ )। मर पुं दि ] १ मशक; २ उल्लू, घूक; (दे ६, १४०)। मरअद् । पुन [ मरकत ] नील वर्ष वाला रत्न-विशेष, मरगय 🐧 पन्ना; ( संन्नि ६; हे १, १८२; श्रीप; पड्; गा ७४: काप्र ३१), ''परिकम्मित्रोवि वहुसी कात्री किं मरगञ्जी होइ" (कुप्र ४०३)। मर्जीवय पुं [ दे मरजीवक ] समुद्र के भीतर उतर कर र्जी वस्तु निकालने का काम करता है वह; (सिरि ३८४)। मरह पुं [दे] गर्व, ग्रहंकार; (दे ६, १२०; सुर ४, १५४; प्रास् ⊏५; ती ३; भवि; सण; हे ४, ४२२; सिरि "ग्रखिलमइ(१र) दृकंद्प्पमहणे ः लद्धनयपडायस्सं" ٤٤٦), (धर्मवि ६७)। मरट्टा स्त्री [ दे ] उत्कर्षः "एईइ ग्रह्रहरित्राहणिममरटाइं(१ इ) लज्जमाणाइ ।

विंवफलाइं उच्चंधगां व वल्लीस् विर्यंति ॥" (कुप्र २६६)। मरह ( श्रप ) देखा सरहद्व: ( पिंग ) । मरढ देखा मरहट्ट। स्त्री—°ढी: (क्ष्पू)। मरण पुंन [ मरण ] मौत, मृत्यु; ( ब्राचा; भग; पात्र; जी ४३; प्रासु १०७; ११६), "सेसा मरणा सन्त्रे तन्मनमरणेण गायव्वा" (पव १६७)। मरल देखो मराल=मराल; (प्राकृ १)। मरह सक [ मृप् ] ज्ञमा करना । "खमंतु मरहंतु गां देवा-खुप्पिया" ( गाया १, ८—पत्र १३४ )। मरहट्ठ पुंन [ महाराष्ट्र ] १ वड़ा देश; २ देश-विशेष, महाराज्यू, मराठा; "मरहद्रां मरहद्रां (हे १, ६६; प्राक्त ६; कुमा ) । ३ सुराष्ट्र; (कुमा ३, ६० ) । ४ वुं. महा-राष्ट्र देश का नित्रासी, मराठा; ( पण्ह १, १-- पत्र १४; पिंग )। ५ छन्द-विशेपः (पिंग )। मरहट्टी स्त्री [महाराष्ट्री] १ महाराष्ट्र की रहने वाली स्त्री; २ प्राकृत भाषा का एक भेद; ( पि ३५४ ) । मराल वि [दै] अलस, मन्द, आलसी; (दे ६, ११२; पाअ)। मराल पुं मिराल ] १ हंस पन्नी; (पात्र )। २ छन्द-विशेप: (पिंग)। मराली सी [दे] १ सारसी, सारस पत्ती की मादा; २ दती; ३ सखी; (दे ६, १४२)। मरिअ वि [ मृत ] मरा हुआ; ( सम्मत १३६ )। मरिञ वि [ दै ] १ बुटित, इटा हुमा; २ विस्तीर्था; (पड् )। १ मरिअ देखों मिरिअ; ( प्रयो १०४; भास ८ टी )। मरिइ देखो मरीइ, ''ब्रह उप्यन्ने नाणे जिलास्स, मरिई तझो य निक्खंतो" ( पडम ८२, २४ )। मरिस सक [ मृप् ] सहन करना, ज्ञामा करना । मरिसइ, मरिसेंड, मरिसेंड; (हे ४, २३४; महा; स ६७०)। क्र-मरिसियञ्वः (स ६७०)। मरिसावणा स्त्री [ मर्पणा ] जमा; (स ६७१ )। मरीइ पुं [ मरीचि ] १ भगवान् ऋषभदेव का एक पौत और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो भगवान महावीर का जीव था; (पटम ११, ६४)। २ पुंस्ती किरण; (पण्ह १, ४--पत ७२: धर्मसं ७२३ )। मरीइया स्त्रो [ मरीचिका ] १ किरण-समूहः २ मृग-नृष्णा, किरण मं जल-भ्रान्ति; (राज)।

मरीचि देखो मरीइ; ( श्रोप; सुज्ज १, ६ )। मरीचिया देखो मरीइया; ( श्रोप)।

मरु पुं [ मरुत् ] १ पवन, वायु; २ देव, देवता; ३ सुगन्धी वृत्त-विशेष, मरुया, मरुवा; (षड्)। ४ हन्सान का पिता; (पडम ४३, ७६)। "णंदण पुं [ "नन्दन] हन्सान; (पडम ४३, ७६)। "रसुय पुं ["सुत] वही; (पडम १०१, १)। देखो मरुअ=मरुत्।

मरु पुं [मरु, क] १ निर्जल देश; (णाया १, मरुअ) १६—पत २०२; औप) । २ देश-विशेष, मारवाड़, (ती ४; महा; इक; पगह १, ४—पत ६८)। ३ पर्वत, ऊँचा पहाड़; (निचू ११)। ४ चृत्त-विशेष, मरुया, मरुवा; (पगह २,४—पत १४०)। ४ ब्राह्मण, विप्र; (सुख २,२०)। ६ एक नृप-वंश; ७ मरु-वंशीय राजा; "तस्स य पुढीए नंदो पणपनस्यं च होइ वासाणं। मरुयाणं अद्वस्यं" (विचार ४६३)। ८ मरु देश का निवासी; (पगह १,१)। "कंतार न [ कान्तार ] निर्जल जंगल; (अच्चु ८४)। "त्थली स्त्री [ स्थली ] मरु-भूमि; (महा)। "भू स्त्री [ भू ] वही; (आ २३)। ध्य वि [ ज ] मरु देश में उत्पन्न; (पगह १,४—पत ६८)।

मरुअ देखो मरु=महत्; (पगह १, ४—पल ६८)। १ एक देव-जाति; (ठा २, २)। "कुमार पुं ["कुमार ] वानरद्वीप के एक राजा का नाम; (पउम ६, ६७)। "वसभ पुं ["वृषभ ] इन्द्र; (पगह १, ४—पल ६८)। मरुअग ) पुं [मरुवक] वृत्त-विशेष, मरुआ, मरुगा; (गउड; मरुआ को [मरुवा विशेषक की एक पत्नी (बांत)।

मरुआ स्त्री [ मरुता ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (श्रंत)। मरुइणी स्त्री [ मरुकिणी ] त्राह्मण स्त्री, त्राह्मणी; ( विसे ६२८ )।

मरुंड देखो मुरुंड; ( अंत; औप; गाया १, १—पत ३७)।
मरुकुंद पुं [ दे. मरुकुन्द ] मरुआ, मरुवे का गाछ; (भिवे) ।
मरुग देखो मरुअ=मरुक; ( पग्ह १, १—पत १४; इक )।
मरुदेव पुं [ मरुदेव ] १ ऐरावत चेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; ( सम १४३ )। ३ एक कुलकर पुरुष का नाम; ( सम
१४०; पडम ३, ४४ )।

मरुदेवा ) स्त्री [ मरुदेवा, 'बी ] १ भगवान् ऋषभदेव की मरुदेवी जिल्ला का नाम; ( उव; सम १४०; १४१ ) १२२

राजा श्रेणिक की एक पत्नी, जिसने भगवान महावीर के पास दीचा ले कर मुक्ति पाई थी; ( श्रंत )। मरुद्दे वा स्त्री [मरुद्दे वा ] भगवान् महावीर के पास दीचा ले कर मुक्ति पाने वाली राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( ग्रेंत् २४ ) । मरुळ पुं दि ] भूत, पिशाच; (दे ६, ११४)। मरुवय देखो मरुअअ; (गा ६७७; कुमा; विक २६)। मरुस देखो मरिस । महसिज्ञः ( भवि )। मल देखो मह। मलइ, मलेइ; (हे ४, १२६; प्राकृ ६८; भवि ), मलेमि; ( से ३, ६३ ), मलेति; ( सुर १, ६७ )। कर्म-मिलजाइ; (पंचा १६, १०)। वक्त-मिलेत; (से ४, ४२)। कवकु--मिलिज्जंतः (से ३, १३)। संक मिलिकण, मिलिकणं; ( कुमा; पि ४८४ )। कृ-मलेब्बः (वै ६६: निसा ३)। मल पुं [दे ] स्वेद, पसीना; (दे ६, १११)। मल पुंन [ मल ] १ मैल; ( कुमा; प्रास् २४ )। २ पाप; (कुमा)। ३ वँधाहुत्राकर्म; (चेइय ६२२)। मलंपिअ वि [ दे ] गर्वी, ब्रहंकारी; ( दे ६, १२१ ) । 🎉 मलण न [ मर्देन, मलन ] मर्दन, मलना; (सम १२६; ़ ्गडड; दे ३, ३४; सुपा ४४०; पंचा १६, १० )। मलय पुं [ दे .मलक ] ग्रास्तरण-विशेष; ( णाया १, १— पल १३: १, १७--पल २२६ )। मलय पुं दि मलय ] १ पहाड़ का एक भाग; (दे ६, १४४ )। २ उद्यान, वगीचाः (दे ६, १४४; पात्र )। मलय पुं [ मलय ] १ दिच्चिय देश में स्थित एक पर्वत; (सुपा ४५६: कुमा; पड् ) । २ मलय-पर्वत के निकट-वर्ती देश-विशेष: ( पव २७४: पिंग ) । ३ छन्द-विशेष: ( पिंग ) । ४ देवविमान-विशेषः ( देवेन्द्र १४३ )। ५ न. श्रीलगड, चन्दन; (जीत्र ३)। ६ पुंस्ती. मलय देश का निवासी; (पगह १, १)। °केड पुं [°केतु ] एक राजा का नाम; ( सुपा ६०७ )। °गिरि पुं [ °गिरि ] एक सुप्रसिद्ध जैन त्राचार्य और प्रन्थकार; ( इक; राज) । °चंद पुं िचन्द्र 🕄 एक जैन उपासक का नाम; ( सुपा ६४१)। °हिं पुं [ "हिं] पर्वत-विशेष; (सुपा ४७७)। भव वि िभव ] १ मलय देश में उत्पन्न । २ न चन्दन; ( गउड ) । °मई स्त्री [ °मती ] राजा मलयकेतु की स्त्री; (स्पा:६०७)। °य िंज ] देखो °भव; ( राज )। °रुह पुं िरुह ] चन्दन का पेड़; ( सुर १, २८ )। २,न, चन्दन-काष्टः ( पात्र-)।

ाचळ पुं [ाचळ ] मलय पर्वत; (सुपा ४६६ )। **ंाणिल** पुं **िंानिल** । मलयाचल से बहता शीतल पवन; 🔏 कुमा )। ीयल देखो ीचल; (रंभा )। मलय वि [ मलयज ] १ मलय देश में उत्पन्नः ( त्रणु )। २ न चन्दनः (भवि)। भलवद्दी स्त्री [ दे ] तरुगी, युवति; ( दे ६, १२४ )। 🗸 मलहर पुं दि ] तुमुल-ध्विनः ( दे ६, १२० )। 🗸 मिल वि [ मिलिन् ] मल वाला, मल-युक्तः ( भवि )। मिलिअ वि [ मृद्ति ] जिसका मर्दन किया गया हो वह; (गा ११०: कुमा: हे ३, १३४: ग्रीप: गाया १, १)। मलिअ न [दे] १ लघु नेतः, २ कुगडः, (दे ६, १४४)। मलिअ वि [ मलित ] मल-युक्त, मलिन; "मलमलियदेहवरथा" (सुपा १६६: गउड )। मलिङ्जंत देखो मल=मद् । मिलण वि [ मिलन ] मैला, मल-युक्त; (कुमा; सुपा ६०१)। मलिणिय वि [ मलिनित ] मलिन किया हुआ; ( उव )। म्लीमस वि [ मलीमस ] मलिन, मैला; (पात्र )। मलेव्य देखो मल=१६। मलेच्छ देखो मिलिच्छ; ( पि ८४; नाट-चैत १८ )। मिल्ल पुं [ मिल्ल ] १ पहलवान, कुरती लड़ने वाला, बाहु-योदा; ( ग्रीप; कप्प; पगह २ं, ४; कुमा )। २ पातः; "दीवसिहा-पडिपिल्लगमल्लें मिल्लंति नीसासे" ( कुप्र १३१ ) । ३ भीत का अवष्टमभन-स्तम्भः ४ छण्यर का आधार-भूत काष्टः; (भग प्त, ६—पत ३७६)। °जुद्ध न [ °युद्ध ] कुरती; ( कप्पू; हे ४, ३८२)। °दिन्न युं [°दत्त ] एक राज-कुमार; ( गाया १, ८)। °वाइ पुं [ °वादिन् ] एक मुविख्यात प्राचीन जैन ब्राचार्य और ब्रन्थकार; (सम्मत १२०)। महल न [ माल्य ] १ पुष्प, फूल; ( ठा ४, ४ )। २ फूल की गुँथी हुई माला; ( पात्र; श्रीप ) । ३ मस्तक-स्थित पुष्प-ु माला; ( हे २, ७६ )। ४ एक देव-विमान; ( सम ३६)। मिल्लंड पुं [ मल्लंकि, "किन् ] नृप-विशेषः ( भगः, ग्रौपः, पि 1 (37 मल्लग न [ दे मल्लक ] १ पाल-विशेष, शरावः ( विसे मल्लय ∫ २४७ टी; पिंड २१०; तंदु ४४; महा; कुलक १४; गाया १, ६; दे ६, १४६; प्रयो ६७]) । २ चपक, पान-्पातः (दे ६, १४४)। मल्लय न [दे] १ अपूप-भेद, एक तरह का प्या; २ वि. कुषुम्भ सं रक्तः ( दे ६, १४१ )।

मल्लाणी स्त्री दि ] मातुलानी, मामी: (दे ६, ११२, पात्र: प्राकृ ३८)। मिल्ल वि [ माल्यिन् ] माल्य-युक्त, माला वाला; ( ग्रीप )। मिटिल .खी [ मिटिल ] १ उन्नोक्ष्यें जिन-देव का नाम; ( सम ४३; गाया १, ५; मंगल १२; पडि )। २ वृत्त-विशेष, मोतिया का गाछ; (दे २, १८)। "णाह, "नाह पुं ["नाथ] उन्नीतवें जिन-देव; ( महा: कुप्र ६३ )। मिल्लिअज्जुण पुं [मिल्लिकार्जन] एक राजा का नाम; (कुमा)। मिल्लिआ हो [ मिल्लिका ] १ पुष्पवृत्त-विशेषः ( वाया १, ६; कुप्र ४६ )। २ पुत्रप-विशेष; (कुमा)। विशेष; (पिंग)। मल्ली देखां महिल; (गाया १, ८; पडम २०, ३४; विचार १४८; कुमा )। मटह अक [ दे ] मीज मानना, लीला करना । वक्र--- मटहंत; (दे ६, ११६ टो; भवि )। मल्हण न [दे] लीला, मौज; (दे ६, ११६)। मच सक [ मापयू ] मपना, माप करना, नापना । मवंति: (सिरि ४२५)। कर्म--"आउयाइं मनिज्जंति" (कम्म ५,-८६ टी )। कत्रक्र-मिवज्ञमाणः (विसे १४००)। मविय वि [ मापित ] मापा हुआ; (तंदु ३१)। मध्यली (मा) खी [मतस्य] मछ्ती; (प २३३)। मस । पुं [ मरा, °क ] १ शरीर पर का तिलाकार काला मस्रा दाग, तिल; (पत्र २६७)। २ मच्छड़, जुद जन्तु-विशेष: ( गा ५६०: चार १०: वज्जा ४६ )। मसक्कसार न [ मसक्कसार ] इन्द्रों का एक स्वयं ब्राभा-व्य विमान: ( देवेन्द्र २६३ )। मसग देखो मसअ; (भग; श्रौप; पडम ३३, १०८; जी १८)। मसण वि [ मसण ] १ क्षिग्ध, चिक्रना; २ धुकुमाल, कोमल, ग्र-कर्कशः, ३ मन्द, धीमाः ( हे १, १३०; कुमा )। मसरक्क सक दि । सकुचना, समेटना । संक -- "दसवि करंगुलीड मसरिककिव ( अप )" ( भवि )। मसाण न [ श्मशान ] मसान, मरघट: ( गा-४०८: प्राप्त: कुमा )'। मुसार पुं दि मसार ] मस्माता-संपादक पापाम-विशेष, कसौटी का पत्थर; (गाया १, १—पत्र ६; झौप )। मसारगटळ वुं [ मसारगहळ ] एक रत्न-जानि; ( गात्रा १, १---पत्र ३१; कप्प; उत्त ३६, ७६; इक )।

मिस हो [ मिस ] १ काजल, कजल; (कप् ) । २ स्याही, सियाही; (सुर २, ४)। मसिंहार पुं मिसिंहार ] ज्ञतिय परिवाजक-विशेष: (ग्रौप)। मिलण देखो मलण; (हे १, १३०: कुमा; श्रीप; से १, ४४: ४, ६४ )। मसिण वि दि रम्य, सुन्दर; (दे ६, १९८)। मसिणिश वि [मस्ट्रिणन ] १ मृष्ट, शुद्ध किया हुत्रा, मार्जित; "रोसिणियं मसिणियं" (पाय)। र स्निग्ध किया हुया; (से ६, ६)। ३ विलुलित, विमर्दित: (से १, ४४)। मसी देखो मसि; ( उवा )। मसूर ) पुंत [मसूर, °क ] १ धान्य-विशेष, मस्रि; ( ठा मसूरग ह ४, ३; सम १४६; पिंड ६२३ )। २ उच्छीर्षक, मस्रय) श्रोसीसाः (सुर २, ८३; कप्प)। ३ वस्त्र या चर्म का वृत्ताकार ग्रासनः ( पव ८४ )। मस्सु देखो मंसुः ( संचि १२; वि ३१२ )। मस्मूरग देखो मसूरगः; "मस्सूरए य धिबुगे" ( जीवस ४२)। मह सक [काङ्क् ] चाहना, बाञ्छना। महदः, (हे ४, १६२: कुमा; सण )। मह सक [ मध् ] १ मथना, विलोइन करना । २ मारना । महेउजाः ( उवा )। मह सक [ मह् ] पूजना । महइ; ( कुमा ), महेह; ( सिरि ४६६ )। संक्र—महिंअ; (कुमा )। क्र—महिंगज्ज; (उपपृ १२६)। मह पुंन [ मह ] उत्सव; ( विपा १, १---पत ४; रंभा; पात्र: सग्र)। मह पुं [ मख ] यज्ञ: ( चंड; गउड )। मह वि [ महत् ] १ वड़ा, बृद्ध; २ विपुल, विस्तीर्ण; ३ उत्तम, क्षेष्ठ; "एगं महं सत्तुस्सेहं" ( णाया १, १—पत १३; कालः जी ७; हे १, ४ )। स्त्री—°ईः; (उवः महा)। °एंबी स्री [ °देवी ] पटरानी; ( भवि )। वंतजस्त पुं िकान्तयशस् । राज्ञस वंश का एक राजा, एक लंका-पति: (पउम ४, २६४)। °कमलंग न [ °कमलाङ्ग ] संख्या-विशेष, ८४ लाख कमल की संख्या; (जो २) म [ काव्य ] सर्ग-बद्ध उत्तम काव्य-प्रन्थ; ( भवि )। °काल देखो महा-काल; (देवेन्द्र २४)। °गइ पुं [ भिति ] राज्ञस वंश कां एक राजा, एक लंकेश; (पउम k, २६k )। °ग्गह देखो महा-गहः ( सम ६३ )। ैम्ब्र वि [ अर्घ ] महा-मूल्य, कीमती; ( सुर ३, १०३; सुपा ३७)। भवविअ वि [ °अर्घित ] १ महँघा, दुर्लभः (से १४, ३७)। २ विभूषितः "विमलंगोवंगगुण-महग्वविया" ( सुपा १: ६० ) । ३ सम्मानितः, "श्रन्तिप-वंदियपुर्यसक्कारियपणिमञ्जो महत्वविद्यो'' ( उव )। °िघम ( अप ) वि शिर्धित ] वह-मूल्य, महँघा; ( भवि )। °चंद पुं [°चनद्र] १ राजकुमार-विशेष: (विपा २, ४; ६)। २ एक राजा: (विषा १; ४.)। °च्च वि विश्वचे ] १ वड़ा ऐश्वर्य वाला; २ वड़ी पूजा-सत्कार वाला; ( ठा ३, १—पल ११७; भग )। 'चच वि [ °अचर्य ] ऋति पुज्य; (ठा ३, १; भग)। °च्छरिय न [ °आश्चर्य ] वड़ा ग्राथर्य; ( सुर १०, ११८ )। °जनख पुं [ °यक्ष ] भगवान् त्रजितनाथ का शासनाधिष्ठायक देव; ( पत्र २६; संति ७ )। °जाला स्त्री [°ज्वाला] विद्यादेवी-विशेष; (संति ६ )। °ज्जुइय वि [ °घ् तिक ] महान तेज वाला; (भग ग्रीप )। °िंद्र स्त्री [ °म्रास्ति ] महान् वैभव; ( राय )। ंड्रिय, 'ड्रीअ वि विश्वास्त्रका विषुल वैभव वाला; (भग; ब्रोधमा १०)। °ण्णाच पुं िअर्णाच ] महा-सार्धापुः ( सुपा ४१७; हे १, २६६ )। °ण्णना स्त्री [ °अर्णना ] १ वड़ी नदी; २ समुद्र-गामिनी; (कस ४, २७ टि; वृह ४)। °तुडियंग न [ °त्रु टिताङ्ग ] ८४ लाख बुटित की संख्या: (जो २)। °त्तण न [°त्व ] बड़ाई, महता; (श्रा २०)। °त्तर वि [°तर] १ बहुत बड़ाः ( स्त्रप्न २८)। २ मुखिया, नायक, प्रधान; (कप्प; ग्रौप; विपा १, ८)। ३ अन्तःपुर का रत्तकः ( अरोप )। स्त्री— 'रिया, 'रीः (ठा ४, १—पत १६८; इक )। <sup>°</sup>तथ वि ि अर्थ ] महान् त्रर्थ वाला; ( गाया १, ८; श्रा २७)। <sup>°</sup>तथा न [ °अस्त्र ] ब्रह्म-विशेष, वड़ा हथियार; ( पडम ७१, ६७ )। °तिथम पुंसी [ °र्थत्व ] महार्थता; ( भिव ) । °द्लिहरू वि िंदिलिल े वड़ा दल वाला; (प्रासू १२३)। 'दह पुं [ दह ] वड़ा हद; ( गाया १, १--पत ६४; गा १८६ अ )। °द्दि स्त्री [ °अदि ] १ वड़ो याचनाः, २ परिप्रहः (पग्ह १, ४—पत ६२)। <sup>°</sup>दुदुम पुं [ 'दुम ] १ महान् बृत्तः ( हे ४, ४४४ )। . २ वैरोचन इन्द्र के एक पदाति-सैन्य का अधिपति; ( ठा ४, १ — पत ३०२)। ब्रि वि [°ऋदि ] वड़ी ऋदि वाला; (कुमा)। 'धूम पुं [ धूम ] बड़ा धुँ था; (महा)। °न्नव देखो °ण्णव; ( श्रा २८)। °पाण न [ °पाण ] ध्यान-विशेष; (सिरि १३३०)। **"पुंडरीअ** पुं [ "पुण्डरीक] ग्रह-विशेष;

(हे २, १२०)। 'देप पुं ि आत्मन् ] महान् ज्ञात्मा, महा-पुरुष; (पंडम ११८, १२१)। "प्पनल वि िप्नल ] महान् फल वाताः; ( सुपा ६२१ )। **°वाह् पुं: िवाह्** ] ैं राचस वंश का एक राजा, एक लंका-पति: (पउम ४, २६४)। °वोह पुं [ °अवोघ ] महा-सागर; "इय वृत्तंतं सोउं रगणा निन्वासिया तहा सुगया। महवोहे जंतूणं जह पुण्एवि नागया तत्थ' (सम्मत १२०)। ेंटबल पुं [ °बल ] १ एक राज-कुमार; ( विपा २, ७: भग ११, ११: ग्रंत )। २ वि. विपुल वल वाला; (भग: ग्रौप)। देखो महा-चल । °ग्भय वि [ °भय ] महाभय-जनकः (पगह १, १)। °ब्भूय न [°भूत ] पृथिबी ब्रादि पाँच द्रव्यः (स्य २, १, २२)। "मस्य पुं ["मस्त] एक महर्षि, ब्रन्तकृद् मुनि-विशेष; ( ब्रंत २१ ) । °मास पुं िअभ्व ] महान् ग्रथः; ( ग्रोप )। "यर देखो "त्तरः; (गाया १, १-पत ३७)। <sup>°</sup>रव पुं [ <sup>°</sup>रव ] राचस वंश का एक राजा, एक लंका-पति; ( पडम ४, २६६ )। °रिसि पुं िमृपि ] महर्षि, महा-मुनि; ( उव; रयण ३७ )। °रिह ्रीव [ °अर्ह ] बड़े के योग्य, बहु-मूल्य, कीमती; (विपा १, ३; ग्रोप: पि १४०)। 'वाय पुं [ 'वात ] महान् पत्रनः ( श्रोघ ३८७)। °व्यइय वि [°व्रतिक ] महावत वाला; ( सुपा ४७४ )। 'ठवय पुंन [ 'बत ] महान् वतः; "महन्त्रया पंच हित इमें ' ( पडम ११, २३ ), 'सिसा महब्बया ते उत्तरगु-ग्रसंज्ञुयावि न हु सम्मं" ( सिक्खा ४८; भग; उन )। °व्यय पुं [°व्यय ] विपुल खर्च; ( उप पृ १०= )। °सळागा स्त्री [ शास्त्राका ] पल्य-विशेष, एक प्रकार का नाप: ( जीवस १३८ ) । °स्तिव पुं [ °शिव ] एक राजा, पष्ट वलदेव श्रौर वासुदेव का पिता; (सम १५२)। °सुक्क देखो महा-सुक्क; (देवन्द्र १३४)। °सेण वुं [ °सेन ] १ श्राठवें जिन-देव का पिता; (सम १४०)। २ एक राजा; (महा)। ३ एक यादव; ( उप ६४८ टी )। ४ न. वन-विशेष; र्रा (विसे १४८४ ) | देखो महा-सेण । देखो महा°। ि महअर पुं [दे ] गहुर-पति, निकुञ्ज का मालिकः (दे ६, 923 )1 महर् म [ महाति ] १ श्रति वड़ा; २ श्रत्यन्त विपुत् । 'जड वि [ °जट ] यति वड़ी जटा वाला; ( पउम ६८, १२ ) । "महाइंद्इ पुं [ °महेन्द्रजित् ] इत्वाकु-वंश पु [ "महापुरुष ] १ सर्वोत्तम पुरुष, सर्व-श्रेष्ठ पुरुष; २ जिन-

देव, जिन भगवानु: ( पडम १, १८ )। **ैमहालय** वि िमहत् ] ग्रत्यन्त वडा; "महर्महालयंसि संसारंसि" (उवा: सम ७२), स्त्री—°िलया: (भग: उवा )। महई देखो मह=महत्। महंग पुं [ दे ] उन्द्र, कँट; ( दे ६, ११७ )। महंत देखो मह=महत; ( ब्राचा; श्रीप; कुमा )। महच्च न माहत्य ] १ महरव, २ वि महरव वाला: (ठा ३, १-पत्र १९७)। महण न दि ] पिता का घर; (दे ६, १९४)। महण न [ मथन ] १ विलोडन; ( से १, ४६; वज्जा ८ )। २ घर्षण; ( कुप्र १४८ )। ३ वि. मारने वाला; "दिस्त-नागद्यमहत्ता" (पगह १, ४)। ४ विनाश करने वाला; "नाणं च चरणं च भवमहणं" (संवोध २४; छुर ७, २२४)। स्री-- °णी; ( श्रा ४६ )। महण पुं महन राज्ञस वंश का एक राजा, एक लंका-पतिः ( पडम ४, २६२ )। महणिज्ज देखो मह=मह्। महित° देखो महइ°; (ठा ३, ४; णाया १, १; श्रीप)। महत्थार न दि] १ भागड, भाजन: २ भोजन: (दे ६. ્વવક ) ા महप्पूर वुं दि माहातम्य, प्रभावः "तुह महचंदपहाए फरि-साण महप्युरो एसो" ( रंभा ४३ )। महमह देखो मघमघ। महमहद्द; (हे ४, ७८; पड्: गा ४६७), महमहेद; (उव)। वक्र-महमहेत; (काप्र ६१७)। संक्र-महमहिअ; (कुमा)। महमहिअ वि [ प्रस्त ] १ फैला हुमा; (हे १, १४६; वज्जा १५०)। २ सुरमितः (रंभा)। महस्मह देखो महमह; "जिअलोअसिरी महस्मह्य" (गा E08)1 महया° देखां महा°; "महयाहिमवंतमहंतमलयमंदरमहिंद-सारे" ( गाया १, १ टी-पत ६; औप; विपा १, १: भग )ा मेंहर वि [दे] अ-समर्थ, अ-सक्तः (दे ६, ११३)। महलयपनख देखो महालवनखः ( पड्--पृष्ठ १७६ )। महल्ल वि [ दें महत् ] १ वृद्ध, वड़ा; ( दे ६, १४३; उवा; गउड; सुर १, १४; पंचा ४, १६; संबोध ४७; ओघ १३६; प्रास् १४६; नय १२: सुपा ११७ )। २ प्र्युल, निशाल,

. i. b. .

विस्तीर्गा; (दे ६, १४३; प्रवि १०; स ६९२; भवि)। स्त्री—°िल्लया; ( ग्रोप; सुपा. ११६; ६८७ )। महल्ल वि [दे] १ मुखर, वाचाट, वकवादी; (दे ६, १४३; षड् )। २ पुं जलिध, समुद्र; ( दे ६, १४३ )। ३ समूह, निवह; (दे ६, १४३; सुर १, ४४)। महिल्लर देखो महत्लः; "हरिनहकढिणमहिल्लरपयनहरपरंप-राए विकरालो" ( सुपा ११ )। महव देखो मघव; (कुमा; भवि)। महा स्त्री [ मघा ] नज्ञत-विशेष: ( सम १२: सुज्ज १०, १: **इ**क )। महा° देखो मह=महत्; ( उवा )। °अडड न [ °अटट ] संख्या-विशेष, ८४ लाख महाअटटांग की संख्या; ( जो २ )। <sup>°</sup>अडडंग न [ °अटटाङ्ग ] संख्या-विशेष, ८४ लाख ब्रटट; (जो २)। °आल देखो °काल; (नाट— चैत ८२ )। °ऊह न [ °ऊह ] संख्या-निशेष, ८४ लाख महाऊहांग की संख्या; (जो २)। °कइ पुं विकित ] श्रेष्ठ कवि, समर्थ कवि; (गउड; चेइय ८४३; रंभा )। °कंदिय पुं [ °क्रन्दित ] व्यन्तर देवों की एक जाति: (पगह १, ४: ग्रीप; इक )। °कच्छ पुं [ °कच्छ ] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय-चेत -- प्रान्त; (ठा २,३; इक )। २ देव-विशेष; (जं४)। °कच्छा स्त्री [°कच्छा] ग्रति-काय-नामक इन्द्र की एक अप्र-महिवी: ( ठा ४, १---पत २०४: णाया २; इक )। °कण्ह पुं [ ेक्टण ] राजा श्रेंणिक का एक पुत्त; (निर १, १)। "कण्हा स्त्री [ "कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत २ १ ) । °काप्प पुं िकार्टप ] १ जैन यन्थ-विशेष; ( गांदि ) । २ काल का एक परिमाण; (भग १४)। °क्रमल न [°क्रमल] संख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकमलांग की संख्या; ( जी २)। °कव्व देखो °मह-कव्वः (सम्मत १४६)। °काये खुं [ विवाय ] १ महोरग देवों का 'उत्तर दिशा का इन्द्रः (ठा रे, ३; इक )। २ वि महान् शरीर वालाः . ( उवा )। °काल पुं [ °काल ] १ महाग्रह-विशेष, एक मह-देवता; (सुन्न २०; ठा २, ३)। २ दिचाण लंबण-. समुद्र के पाताल-कलश का अधिष्ठायक देव; ( ठा ४, २---पत २२६)। ३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत पर्ध )। ४ परमाधा-र्मिक देवां की एक जाति; (सम २८)। ५ वायु-कुमार देवों का एक लोकपाल; (ठा ४, १—पत्र १९५)। ६

वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १-पत १६८)। ७ नव निधियों में एक निधि, जो धातुयों की पूर्ति करता है: ( उप ६८६ टी: ठा ६--पन ४४६ ) । 🗸 सातवीं नरक भूमि का एक नरकावास; ( ठा ४, ३—पत ३४१; सम १८)। ६ पिशाच देवों की एक जाति: (राज)। १० उज्जयिनी नगरी 'का एक प्राचीन जैन मन्दिर; ( कुप्र १७४)। ११ शिव, महादेव; (आव ६)। १२ उज्जिथिनो का एक का रमशान; ( ग्रंत )। १३ राजा श्रेणिक का एक पुत; (निर १, १)। १४ न एक देव-विमान; (सम ३४)। °काली स्री [ °काली ] १ एक विद्या-देवी; ( संति ४ ) । २ भगवान् सुमितनाथ की शासन-देवी; (संति ६)। ३ राजा श्रे शिक की एक पत्नी: ( श्रंत २४ )। 'किण्हा स्त्री िक्टणा ] एक महा-नदी: (ठा ४, ३—पत ३४१)। °कुमुद, °कुमुय न [ °कुमुद ] १ एक देव-विमान; ( सम ३३)। २ संख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकुमुदांग की संख्या; (जो २)। °कुमुयअंग न [°कुमुदाङ्ग] संख्या-विशेष, कुमुद को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या तव्ध हो वह; (जो २)।— °कुम्म पुं [ °कूर्म 🏴 कूमीवतार; ( गउड )। °कुल न [ °कुछ ] १ थ्रेष्ठ कुल; (निचू 🗕 ) । २ वि. प्रशस्त कुल में उत्पन्न; "निक्खंता जे महाकुता" ( सूत्र १, ८, २४ )। °गंगा स्त्री [ °गङ्गा ] परिमाण-विशेष; ( भग १ १ )। °गह पुं [ °प्रह ] १ सूर्य त्रादि ज्योतिष्कः; ( सार्घ ८७) । °गह वि [ °आग्रह ] त्राग्रही, हठी; (सार्ध ५७)। भैगिरि पुं [ भिरि ] १ एक जैन महर्षि; ( उव; कव्प )। २ वड़ा पर्वत; (गउड )। °गोच पुं [ °गोप ] १ महान् रत्तकः र जिन भगवानः ( उवा; विते २६४६ )। °घोस पुं [ °घोष ]. १ ऐर-. वत चेत के एक भावी जिन-देव; (सम १५४)। एक इन्द्र, स्तनित कुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पल ८१)। ३ एक कुलकर पुरुष; (सम १४०)। ४ परमाधार्मिक देवों की एक जाति; (सम् 🗘 २६)। ५ न देविवमान-विशेष: (सम १२; १७)। ेवंद युं [ ेचन्द्र ] ऐरवत वर्ष के एक भावी तीर्थकर; ( सम १४४)। °जणिअ पुं [ °जनिक ] श्रेष्ठी, सार्थवाह त्रादि नगर के गगय-मान्य लोक; ( कुमा )। °जलहि पुं [ °जंळिघ ] महा-सागर; ( सुपा ४७४ )। °जस्त पुं [ <sup>°</sup>यरास् ] १ भरत चकवर्ती का एक पौह: ( ठा ८— पल ४२६ )। २ ऐरवत चेल के चतुर्थ भावी तीर्थकर-देव:

( सम १४४ ) । ३ वि. महान् यशस्वी; (उत्त १२, २३) । ँजाइ सी [ °जाति ] गुल्म-विरोप: ( पगग १ ) । °जाण न [ °यान ] १ वड़ा यान—चाहन; २ चारित्र, संयम; 🏑 ( ग्राचा ) । ३ एक विद्याधर-नगर का नाम; ( इक ) । ४ पुं. मोच, मुक्ति; ( याचा )। °जुद्ध न [ °युद्ध ] वड़ी लड़ाई; (जीव ३)। °जुम्म पुंन [ °युग्म ] महान् राशि; (भग ३५)। 'ण देखो 'यण; 'गामदुआर-व्भासे अगडसमीवे महारामज्मे वा" ( स्रोध ६६ )। °णई, स्त्री [ "नदी ] बड़ी नदी; (गउड; पउम ४०, १३)। °णंदियाचत्त पुं िनन्याचर्त ] १ घोष-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १--पत १६८ )। २ न एक देव-विमान; (सम ३२)। °पागर देखो °नगर; (राज)। °णिलिण देखो °निलिण; ( राज )। °णील न [ °नील ] १ रत्न-निरोप; २ वि. अति नील वर्ण वाला; ( जीव ३; भ्रोप )। °णीला देखो °नीला; ( राज )। °णुभाअ, °णुभाग वि [ °अनुभाग ] महानुभाव, महाराय: ( नाट— मालती ३६; गच्छ १, ४; भग; सिरि १६)। °णुभाव र्ञ्नि [°अनुभाव ] वही अर्थ; ( सुर २, ३४; द ६६ )। °तमपहा स्त्री [°तमःप्रभा ] सप्तम नरक-पृथिवी; (पव १७२)। °तमा स्त्री [ °तमा ] वही; ( चेश्य ७४६)। **ैतीरा** स्त्री [ **°तीरा** ] नदी-विशेप; (ठा ४, ३—पत ३४१) । °तुडिय न [ °त्रुटित ] महाबुटितांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह, संख्या-विशेप; (जो २)। °दामिट्ठ पुं [ °दामास्थि ] ईशानेन्द्र के वृपभ-सैन्य का अधिपति; ( इक)। °दामङ्कि पुं [ °दामर्खि ] वही: ( ठा ४, १:--पत ३०३ ) । °दुम देखो मह-दुदुम; (इक)। २ न एक देव-विमान; (सम ३४)। °दुम-सेण पुं [ 'द्रमसेन ] राजा श्रे विक का एक पुत्र जिसने भगवान् महाबीर के पास दीचा ली थी; ( अनु २ )। °देव पुं [ °देव ] १ श्रेष्ठ देव, जिन-देव; ( पउम १०६, १२ ) । २ शिव, गौरी-पतिः ( पउम १०६, १२ः सम्मत ७६ )। 'देवी स्त्री [ °देवी ] पटरानी; (कप्रू)। 'धण पुं िधन ो एक विशिक्ः ( पडम ११, ३८ )। °धणु पुं िधनुष् वलदेव का एक पुत्र; (निर १, ४)। धनई स्त्री [ °नदी ] वड़ी नदी; ( सम २७; कस)। °नंदिआवत्त देखो °णंदियावत्तः ( इक )। वनगर न [ वनगर ] वड़ा शहर; (पगह २, ४)। निय पुं िनद्] ब्रह्म-पुला ग्रादि वड़ी नदी; ( ग्रावम )। **ैनलिण न** [ **°नलिन** ]

१ संख्या-विशेष, महानलिनांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह: (जो २)। २ एक देव-विमान; (सम ३३)। °निलिणंग न [ °निलिनाङ्गं ] संख्या-विशेष, निलन कां चौरामी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (जो २)। °निज्जामय पुं [ °निर्यामक ] श्रेष्ठ कर्णधार; ( उवा ) । °निद्दा स्त्री [ °निद्रा ] मृत्यु, मरगा; ( पउम ६, १६८ )। °निनाद, °निनाय वि [ °निनाद ] प्रख्यात, प्रसिद्ध; ( अरोघ ८६; प्ह टी )। °निसीह न [°निशीथ ] एक जैन त्रागम-प्रन्थ; ( गच्छ ३, २६ )। °नीला स्त्री [ °नीला ] एक महानदी; ( ठा ४, ३—पल ३४१ )। °पडम पुं [ °पझ ] १ भरतचेत का भावी प्रथम तीर्थकर: (सम १४३)। र पुंडरीकिशी नगरी का एक राजा और पीछे से राजिं (शाया १, १६-पत २४३ ) । ३ भारतवर्ष में उत्पन्न नववाँ चक्रवर्ती राजा; (सम १४२; पडम २०, १४३)। ४ भरतचेल का भावी नववाँ चक्रवर्ती राजा; (सम १५४)। ४ एक राजा; ( ठा ६ )। ह एक निधि; ( ठा ६—पत ४४६) । ७ एक द्रहः (सम १०४; ठा २, ३---पत . ७२ )। ं ⊏ राजा श्रे शिक का एक पौल; ( निर १, १)। ६ देव-विशोप; (दीव)। १० वृत्त-विशोप; (ठा २,३)। ११ न संख्या-विशेप; महापद्मांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (जो २)। १२ एक देव-विमान; (सम ३३)। °पडमअंग न [ °पझाङ्ग ] संख्या-विशेष, पद्म को चौरासी लाख से गुगाने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (जो २)। °पडमा स्त्री [ °पद्मा ] राजा श्रेणिक की एक पुल-वधु; (निर १, १)। °पंडिय वि [ °पण्डित ] श्रेष्ठ विद्वान्; (रंभा )। °पष्टण न [ °पत्तन ] वड़ा शहर; ( उवा )। °पण्ण, °पन्न वि[ 'प्रज्ञ] श्रेष्ठ बुद्धि वाला; ( उप ७७३; पि २७६ )। °पम न िप्रभ एक देव-विमान; (सम १३)। °पभा स्त्री [ °प्रभा ] एक राज़ी; ( उप १०३१ टी )। °पम्ह पुं िंप्रस्म ] महाविदेह वर्ष का एक विजय--प्रान्त; ( ठा २, ू )। °परिण्णा, °परिन्ना स्त्री [°परिज्ञा ] ग्राचा-रांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का सातवाँ अध्ययन; ( राज; त्राक )। °पसु पुं [ °पशु ] मनुज्य; ( गउड )। °पह पुं [ पथ ] बड़ा रास्ता, राज-मार्ग; ( भग; पगह १, ३; भ्रौप )। "पाण न [ "प्राण ] व्रह्मलोक-स्थित एक देव-विमानः ( उत्त १८, २८ )। °पायाल पुं [°पाताल ]

वड़ा पाताल-कलशः ( ठा ४, २—पत २२६; सम ७१ )। °पािल स्त्री [ °पािल ] १ वड़ा पल्यः; २ सागरोपम-परिमित भव-स्थिति—ग्रायः;

"ग्रहमासि महापाणे जुरमं वरिससञ्चोवमे । जा सा पालिमहापाली दिव्या वरिससञ्चोवमां"

( उत १८, १८)। °विउ वुं [ °वितृ ] पिता का वड़ा भाई; ( विपा १, ३ — पल ४०)। °पीढ पुं [ °पीठ ] एक जैन महर्षि; (सिंह ⊏१ टी) । °पुंख न [ °पुङ्ख ] एक देव-विमान; (सम २२)। °पुंड न [ °पुण्ड ] एक देव-विमान; ( सम २२ )। 'पुंड-रीय न [ °पुण्डरीक ] १ विशाल श्वेत कमल; (राय)। २ पुं. ग्रह-विशेष; (सम १०४)। ३ देव-विशेष; ४ देखो °पोंडरीअ; ( राज )। °पुर न[ °पुर ] १ एक निद्याधर-नगर; (इक)। २ नगर-विशेष; (विपा २, ७)। °पुरा स्त्री [ °पुरी ] महापद्दम-विजय की राजधानी; ( ठा २, ३—पत्र ८०)। **ेपुरिस** पुं [**ेपुरुष**] १ श्रेष्ठ पुरुष; (पग्ह २, ४)। २ किंपुरुष-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठां २ं, ३---पत ८४)। °पुरी देखो °पुरा; (इक)। °पोंडरीअ न [°पुण्डरीक] एक देव-विमान; (स ३३)। देखो ९पुंडरीय; (ठा २, ३---पत्र ७२ )। °फल देखी मह-प्फल; (उवा )। °फलिह न [ रफटिक ] शिखरी पर्वत का एक उत्तर-दिशा-स्थित कूट; (राज)। "वल वि [ "बल ] १ महान् वल वाला; (भग)। २ पुं. ऐरवत चेत्र का एक भावी तीर्थकर; (सम १५४)। ३ चक्रवर्ती भरत के वंश में उत्पन्न एक राजा; ( पउम ४, ४: ठा ५---पत ४२६ )। ४ सोमनं शीय एक नर-पति; (पउम ४, १०)। ५ पाँचने नलदेन का पूर्व-जन्मीय नाम; (पउम २०, १६०)। ६ भारतवर्ष का भावी छठवाँ वासुदेव; ( सम १५४ )। °वाहु पुं [ °वाहु ] १ भारत-वर्ष का भावी चतुर्थ वासुदेव; ( सम १४४ ) । '२ रावण का एक सुभट; (पडम ४६, ३०)। ३ अपर विदेह-वर्ष में उत्पन्न एक वासुदेव; (ग्राव ४)। "भद्द न िभद्र ] तप-विशेष: ( पव २७१ )। °भद्दपिडमा स्त्री [ °भद्रप्रतिमा ] नीचे देखो; ( ग्रोप )। भहा स्त्री [ भद्रा ] वत-विशेष, कायोत्सर्ग-ध्यान का एक त्रंत; (ठा २,३ — पत्र ६४)। भय देखो मह-व्भय; ( ग्राचा )। भाअ, भाग वि [ भाग ] महानुभाव, महाशय; ( ग्रमि १७४; महा; सुपा . १६८; उप १३)। °भीम एं [°भीम ] १ राचसों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत ८१)। २ भारत वर्ष का भावी ब्राठवाँ प्रतिवासुदेव; (सम १४४)। ३ वि. वडा भयानक; (दंस ४)। भीमसेण पुं [ भीमसेन ] एक कुलकर पुरुष का नाम; (सम १४०)। भुअंग पुं [ भुजङ्ग ] रेव-विशेष; (दीव)। भुअंग पुं [ भुजङ्ग ] शेष नाग; (से ७, ४६)। भोया स्त्रो [ भोगा ] एक महा-नदी; (ठा ४, ३—पत्र ३४१)। भारत पुं प्रमुद्ध पुंन [ भुकुन्द ] वाद्य-विशेष; (भग)। भारत पुं [ भिन्त्रन ] १ सर्वोच्च ब्रमात्य, प्रधान मन्त्री; (ब्रोप; सुपा २२३; साया १, १)। २ हस्ति-सैन्य का ब्रध्यनः (साया १, १—पत्र १६)। भारत पुं [ भारत ] मनुज्य का मांस; (कप्पू)। भन्त पुं [ भारत ] हस्तिपक, हाथी का महानत;

"तत्तो नरसिंहनिवस्स कुंजरा सिंहभयविहुरहियया। अवगणियमहामता मत्तावि पलाइया भति" ( कुप्र ३६४ )। °मरुया स्त्री [ °मरुता] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; (ग्रंत)। ैमह पुं [ °मह ] महोत्सव; ( श्राव ४∵)। ँमहंत 🎉 [ °महत् ] अति वड़ा; ( सुपा ४६४; स ६६३ )। °माई ( श्रप ) स्त्री [ °माया ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। °माउया स्त्री [ "मातृका ] माता की वडी वहन; (विपा १, ३— पत ४०)। °माढर धुं [ °माठर ] ईशानेन्द्र के रथ-सेन्य का अधिपति; ( ठा ४, १—पत ३०३; इक )। भाण-सिआ स्त्री [ °मानसिका ] एक विद्या-देवी; ( संति ६ )। °माहण पुं [ °त्राह्मण ] श्रेष्ठ ब्राह्मण; ( उवा )। °मुणि पुं [ भुनि ] श्रेष्ठ साधु; (कुमा)। भेह पुं [ भेघ ] वड़ा मेघ; ( णाया १, १—पत ४; ठा ४, ४ )। भेह वि [ भेश्र ] बुद्धिमान् ; ( उप १४२ टो )। °मोक्ख वि [ °मूर्खे ] वड़ा वेवकूफ; (उप १०३१ टो )। °यण पुं [°जन] श्रेष्ठ लोकः ( सुपा २६१ )। **ेयस** देखां ेजसः ( श्रीपः, कप्प)। °रवखस पुं [ °राक्षस ] लंका नगरी का एक राजा जो धनवाहन का पुत था; (पडम ४, १३६)। °रह पुं [ °रथ ] १ वड़ा रथ; (पग्ह २, ४--पत १३०)। २ वि. वड़ा रथ वाला; ३ वड़ा योद्धा, दस हजार योद्धात्रों के साथ अकेला भूमने वाला; ( सूत्र १, ३, १, १; गउड )। °रहि वि [ °रिथिन ] देखो पूर्व का २रा और ३रा अर्थ; ( उप ७२८ टी )। °राय पुं [ °राज ] १ वड़ा राजा, राजाधिराज; ( उप ७६ म् टी; रंभा; महा )। २ सामानिक देव, इन्द्र-

समान ऋदि वाला देव: ( सुर १४, ६ ) । ३ लोकपाल देव: ( सम ८६ )। °रिट्ड वुं [ °रिप्ट ] वलि-नामक इन्द्र का एक सेना-पति; ( इक )। °रिस्ति पुं [ °ऋपि ] वड़ा मुनि, श्रेष्ट भाधः ( उन )। °रिह, 'रुह देखो मह-रिह; ( पि १४०; श्रमि १८७)। "रोह पुं [ "रोह ] अप्रतिष्ठान नरकेन्द्रक की उत्तर दिशा में स्थित एक नरकावास; (देवेन्द्र २४)। °रोच्छ पुं [ °रोरुक, °रोरच ] सातवीं नरक-भूमि का एक नरकावा-स---नरक-स्थान; (सम ४८, ठा ४, ३--पल ३४९; इक) । "रोहिणी स्त्री [ "रोहिणी ] एक महा-विद्या; (राज )। 'लंजर पुं [ 'अलञ्जर ] वड़ा जल-कुम्भ; ( ठा ४, २—पत २२६ )। °लञ्छी स्त्री [ °लक्ष्मी ] १ एक श्रेष्टि-भार्याः (उप ७२८ टी )। २ छन्द-विरोप: (पिंग )। ३ श्रेष्ट लच्मी; ४ लच्मी-विशेप; ( नाट )। °लयंग न [ °लताडुः ] संख्या-विशेष, लता-मामक संख्या को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (इक; जो २)। °लया स्त्री िंछता ] संख्या-विशेष, महालतांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हां वह: (जो २)। °छोहि--अंभवख पुं ि लोहिताक्ष ] वलीन्द्र के महिप-सैन्य का अधि-पिति; (ठा ४, १—पत ३०२; इक)। विक्कान विचा-क्य । परस्पर संबद्ध अर्थ वाले वाक्यों का समुदाय: ( उप ८१६)। °वच्छ पुं [ °वटस ] विजय-विशेष, विदेह वर्ष का एक प्रान्त; ( ठा २, ३: इक)। "वच्छा स्त्री [ वत्सा] वही; ( इक )। °वण न [ °वन ] मथुरा के निकट का एक ्वन; (ती ७)। °वण पुंन [ °आपण ] बड़ी दुकान; (भवि)। "वप्प पुं [ "वप्प ] विजयत्तेत्व-विशेपः (ठा २, ३---पत = : इक )। °चय देखो मह-व्चय; ( सुपा ६४०)। °चराह पुं [ °चराह ] १ विष्णु का एक अवतार; ( गडड )। २ वड़ा सुत्रर; (सूत्र १, ७, २४ )। °वह .देखो °पह; ( से १, ४८ )। °वाउ पुं [ °वायु ] ईशा-नेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति; (ठा ४, १--पत ३०३; , इक )। °वाड पुं [ 'वाट ] वड़ा वाडा, महान् गोष्ट; ''नि-्र विगासहावाडं!' ( उवा )। 'विगद्द स्रो ( 'विकृति ] श्रति विकार-जनक ये वस्तु-मधु, मांस, मध और माखन; ( ठा ४, १--पल २०४; ग्रंत )। °विजय वि [°विजय ] वड़ा विजय वाला; "महाविजयपुण्फुत्तरपवरपुंढरीयात्रो महाविमा-णात्रो" ( कप्प )। "विदेह पुं [ "विदेह ] वर्ष-विशेष, चेत्र-विशोप; ( सम १२; डवा; औप; अंत )। °विमाण न [ °वि-मान ] श्रेष्ठ देव-गृह; ( उवा ) । े विल न [ विल ]

कन्दरा त्रादि वड़ा विवर; (कुमा )। °वीर पुं [ °वीर ] १ वर्तमान समय के अन्तिम तीर्थकर; (संम १; उवा; विपा १, १)। २ वि महान् पराक्रमी; (किरात १९)। वीरिअ पुं िचीर्य ] इत्वाकु वंश के एक राजा का नामः ( पडम ४, ४)। °वीहि, °वीही स्त्री [ °वीधि, 'थी ] १ वडा वा-जार; ( पउम ६६, ३४ )। २ श्रेष्ठ मार्ग; (श्राचा)। °चेग पुं विग ] एक देव-जाति, भूतों की ऐक जाति: ( राज; इक) । "वेजयंतो सी [ "वेजयन्ती ] वड़ी पताका, विजय-पताका; (कप्पू)। °सई स्त्री [ °सती ] उत्तम प्रतिव्रता स्री; ( उप ७२८ टी; पडि )। · °सउणि स्री [ °शकुनि ] एक विद्याधर-स्त्री; ( पगह १, ४--पत ७२ )। °सङ्घि वि [ °श्रद्धिन्] वडी श्रद्धा वाला; ( श्राचा; पि ३३३ )। °सत्त वि [ °सत्त्व ] पराक्रमी; ( द ११; महा )। °संमुद्द पुं [ 'समुद्र ] महा-सागर; ( जवा ) । 'सयरा, 'सयय पुं [ शतक ] भगवान् महावीर का एक उपासक : (.उवा )। °सामाण न [ °सामान ] एक देव-विमान; (सम ३३ )। °साल वुं [ °शाल ] एक युवराज; ( पिंड )। °सिला-कंटय पुं [ °शिलाकण्टक ] राजा कृषिक और वेटकराज की लडाई; (भग ७, ६—पत्र ३१४)। <sup>°</sup>सीह पुं [ °सिंह ] एक राजा, पष्ट बलदेव और वास्तदेव का पिता; ( ठा ६---पत ४४७ ) । 'सीहणिवकीलिय, 'सीहनिकीलिय न [ °सिंहनिक्रीडित ] तप-विशेषः (राजः पव २७१ — गाथा १४२२)। °सीहसेण वुं [ °सिंहसेन ] भगवान महावीर के पास दीचा लेकर अनुत्तर देवलोक में उत्पन्न राजा श्रेणिक का एक पुतः ( धनु २ )। °सुक्क पुं [ °शुक्क ] १ एक देव-लोक, सातवाँ देवलोक; ( सम ३३; विपा २, १ )। २ सातवें देवलोक का इन्द्र; (ठा २, ३--पत ८४)। ३ न. एक देव-विमानः ( सम ३३ )। °सुमिण पुं [ °स्चप्न ] उत्तम फल का सूचक स्त्रप्त; (णाया १, १--पत १३; पि ४४७)। ेसुर पुं [ 'असुर ] १ वड़ा दानव; २ दानवों का राजा हिरगयकशिपु; ( से १, २; गउड )। ेसुव्वय, सुव्वया स्त्री [ °सुवता ] भगवान् नेमिनाथ की मुख्य श्राविका; (कप्प; यावम् )। 'सूला स्त्रो ['शूला ] फाँसी; ( धा २७ )। °सेअ पुं [ °श्वेत ] एक इन्द्र, कृष्मागड-नामक वानव्यन्तर देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (इक; ठा २, ३--पत ८४)। 'सेण पुं [ 'सेन ] १ एरवत दोल के एक भावी जिन-देव; (सम ११४)। २ राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने भगवान् महावीर के पास दीना ली थी: ( अनु २ )। ३

एक राजा; (विपा १, ६-पत ८८)। ४ एक यादव; ( गाया १, ४)। ४ न. एक वन; (विसे २०५६)। देखो "मह-सेण। "सेणकण्ह पुं [ "सेनकृष्ण] राजा श्रेणिक का एक प्रतः (पि १२)। सेणकण्हा स्रो [ से-नकृष्णा राजा श्रीणिक की एक पत्नी; ( श्रंत २४ )। 'सेल पुं िशोल ] १ वड़ा पर्वत; ( गाया १, १ )। २ न नगर-विशेष: (पउम ११, १३)। "सोआम, "सोदाम पुं िंसीदाम ] वैरोचन वर्लीन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति; ( ठा ४, १; इक )। हिर पुं [ हिर ] एक नर-पति, दसवें चकवर्ती का पिता; (सम ११२)। °हिमच, °हिमचंत पुं िहिमवत् ] १ पर्वत-विशेष: ( पडम १०२, १०४; ठा २, २; महा )। २ देव-विशेष; ( जं ४ )। महाअस वि [ दे ] ब्राब्ब, श्रीमन्त; ( दे ६, १९६ ) । महाइय पुं [दे] महात्मा; (भिव )। महाणड पुं [दे महानट ] ध्द, महादेव; (दे ६, १२१) । महाणस न [ महानस ] रसंाई-वर, पाक-स्थान; ( गाया १, ८; गा १३; उप २४६ टी )। महाणिस वि [ महानिसन् ] रसोई बनाने वाला, रसोइया ! स्त्री-"णी: ( गाया १, ७--पत्त ११७)। महाणिसय वि [ महानिसिक ] जनर देखो; ( विपा १, 5)1 महाचिल न [दे महाचिल ] न्योम, त्राकाशः (दे ६, 929 ) 1 महारिय ( अप ) वि [ मदीय ] मेरा; ( जय ३० )। महाल पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे ६, ११६ )। महालक्ख वि [दे] तहण, जवान; (दे ६, १२१)। महालय देखो मह=महत्; ( णाया १, ५; उवा: श्रौप ), "मा कासि कम्माइं महालयाइं" ( उत्त १३, २६ ) । स्त्री-°िलया; ( ग्रीप )। महालय पुंन [ महालय ] १ उत्सर्वो का स्थान; ( सम ७२ )। २ वड़ा आलय; ३ वि. वृहत्काय, वड़ा शरीर वाला; ( सूग्र ़**२, ५, ६** ) । महालवक्ख पुं [दे महालयपक्ष] श्राद्ध-पन्न, श्रारिवन ( गुजराती भाद्रपद ) मास का कृज्य पन्न; ( हे ६, १२७)। महावल्लो स्त्री [दे] नितनी, कमिलनी; ( दे ६, 933 ) 1 महासंजण पुं [दे] उल्लू, घूक-पन्नी; (दे ६, १२७)।

महासद्दा स्त्री [दे] शिवा, श्रुगाली; (दे ६, १२०; पात्र )। महासेल वि [ माहाशैल ] महाशैल नगर से संवन्थ रखने वाला, महाशैल का; ( पडम ४४, ४३ )। महि° देखो मही; ( कुमा )। °अछ न [ °तछ ] भू-पीठ, भूमि-२७; (कुमा; गडड; प्रास् ४५)। °गोयर पुं [ °गोचर ] मनुष्य; ( भवि; सण )। वह न [ पृष्ठ ] भूमि-तल; ( षड़ )। °पाल पुं [ °पाल ] राजा; ( उव )। भंडल न [ भण्डल ] भू-मगृडल; ( भवि; हे ४, ३७२)। °रमण पुं [ °रमण ] राजा; (श्रा २७)। °वइ पुं [ °पति ] राजा; ( गाया १, १ टी; ग्रोप )। °वड देखो °पट्ट; (हे १, १२६; कुमा)। °वल्लह पुं [ °वल्लभ ] राजा; ( गु १० )। °वाल वुं [ °पाल ] १ राजा, नरपित; (हे १, २२६)। २ व्यक्ति-वाचक नाम; (भवि) । °चेढ पुं [ °चेष्ट, °पीठ] मही-तल, भू-तल; (से १, ४; ४६)। °सामि पुं [ °स्वामिन् ] राजा; (कुमा )। °हर पुं [ °धर ] १ पर्वत; (पात्र; से ३, ३८; ४, १७; इत्र ११७)। २ राजा; (क्रुप्र 990)1 महिअ वि [ मथित ] विलोडित; ( से २, १८; पात्र )। महिथा वि [ महित ] १ पूजित, सत्कृत; (से १२, ४७; उवा; भ्रौप )। २ न एक देव-विमान; ( सम ४१ )। ३ पुजा, सत्कार; ( गाया १, १ )। महिअ वि [ महीयस् ] वड़ा, गुरुः "राश्रनिश्रोश्रो महिश्रो को ग्णांम गञ्चागञ्चमिह करेइ" ( मुद्रा १८७ )। मंहिअदुदुअ न [दे] घी का किङ, घृत-मल; (राज)। महिआ स्त्री [ महिका ] १ सूत्रम वर्षा, सूत्रम जल-तुषार; (पगण १; जी ४)। २ धूमिका, धुंध, कुहरा; ( क्रोघ .३०; पात्र ) । ३ मेघ-समूह; "घणनिवहो कालिया महिया" (पात्र)। देखो मिहिआ। महिंद पुं [ महेन्द्र ] १ वड़ा इन्द्र, देवाधीश; ( ग्रीप; कप्प; णाया १, १ टी-पत ६ )। २ पर्वत-विरोष; (से ६, ke)। ३ त्रति महान्, ख्व वडा; (ठा ४, २—पत २३०)। ४ एक राजा; ( पडम ४०, २३)। ४ ऐरवत वर्ष का भावी १४वाँ तीर्थकर; (पव ७)। ६ पुन एक देव-विमान; (सम २२; देवेन्द्र १४१)। °कंत न [ °कान्त ] एक देव-विमान; ( सम २७ )। केंद्र पुं [ केतु ] हनूमान के मातामह का नाम; (पडम ४०, १९)। °उमस्य पुं

[ <sup>8</sup>ध्वज ] १ वड़ा ध्वज; २ इन्द्र के ध्वज के समान ध्वज. वड़ा इन्द्र-ध्वज; (ठा४,४--पत २३०)। ३ न. एक देव-विमान; (सम २२)। °दुहिया स्त्री [°दुहिता] अञ्जनासुन्दरी, हन्मान की माता; ( पउम ५०, २३ )। <sup>°</sup>विक्कम पुं [ °विक्रम ] इदवाकु वंश का एक राजा; (पउम k, ६)। °सीह पुं [ °सिंह] १ कुह देश का एक राज्य; ( उप ७२ ८ टी ) । २ सनत्कुमार चकवर्ती का एक मिल: (महा)। महिंदुत्तरचडिंसय न [महेन्द्रोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम २७)। महिगा देखो महिथा; ( जीवस ३१ )। महिच्छ वि [महेच्छ] महत्वाकाङ्ची; (सूत्र २, २, £9)1 महिच्छा स्त्री [ महेच्छा ] महत्वाकाङ्चा, अपरिमित वाञ्छा; (परह १, ४)। महिट्ट वि दि ] महा से संस्टट, तक-संस्कारित; (विपा १, ८७--पत ५३ )। महिङ्कि 👔 वि [ महर्द्धि, °क ] वड़ी ऋदि वाला, महान् महिङ्किय { वैभव वाला; ( श्रा २७; भग; ओषभा ६; ओप; महिङ्कीय ) वि ७३)। महिम पुंक्षी [ महिमन् ] १ महत्त्व, माहात्म्य, गौरव; ( हे १, ३४: कुमा; गउड; भवि )। २ योगी का एक प्रकार का ऐधर्यः (हे १, ३४)। महिला देखो मिहिला; ( महा; राज )। महिला स्त्री [ महिला ] स्त्री, नारी; ( कुमा; हे ३, ४१; पाम ) । °थूम पुं [ °स्तूप ] कूव ग्रादि का किनारा; (विसे २०६४)। महिलिया स्त्री [ महिलिका, महिला ] जपर देखो; ( गाया १, २; पडम १४, १४६; प्रास् २४ )। मृहिलिया ह्यी [ मिथिलिका, मिथिला ] देखो मिहिला; (केण्प)। महिस पुं [ महिष ] भैंसा; ( गउड; श्रीप; गा ५४८ )। **ासुर पुं िस्सुर** एक दानव; ( स ४३७ )। महिसंद पुं [दे] वृत्त-विशेष, शियु का पेड़; (दे ६, १२०) महिसिक्क न [दे] महिषी-समूह; (दे ६, १२४)। महिसी स्त्री [ महिषी ] १ राज-पत्नी; ( ठा ४, १ )। २

भैंस; (पात्र; पडम २६, ४१)।

महिस्सर पुं [ महेश्वर ] एक इन्द्र, भूतवादि-देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३—पत ८१ ) । देखो महेसर । मही सी [ मही ] १ पृथिवी, भूमि, धरती: ( कुमा; पात्र )। र एक नदी: ( ठा ४, २—पत ३०८)। ३ छन्द-विशेप: (पिंग)। °नाह पुं [ °नाथ ] राजा: ( उप पृ १६१ )। °पह पुं [ °प्रभु ] राजा; ( उप ७२८ हो )। °पाल पुं िंपाल वही अर्थ; (उप १४० टी; उन )। °रुह पुं िरुह ] इस, पेड़; ( पात्र; सुर ३, १९०; १६, २४८)। <sup>°</sup>वइ धुं [ <sup>°</sup>पति ] राजा; (श्रा २८; उप १४६ टी; सुपा ३८)। °वीढ न [ °पीठ ] भूमि-तल: ( सुर २, ७४)। °स युं [ °श ] राजा; ( थ्रा १४ )। °सक्क युं [ °शक ] वही अर्थ: (आ १४)। देखो महिं। महुपुं [मधु] १ एक दैल; (से १, १; अच्छु ४०)। २ वसन्त ऋतु; "सुरही महू वसंतो" (पात्र; कुमा )। ३ चैत मास: ( सुर ३, ४०: १६, १०७; पिंग )। ४ पाँचवाँ प्रति-वासुदेव राजा; (पउम ४, १४६)। ४ एक राजा; ( श्रु ६ १ )। ६ मथुरा का एक राज-कुमार; ( पडम १२, २)। ७ चकवर्ती का एक देव-कृत महल; (उत्त १३, १३)। मधूक का पेड़, महुआ का गाछ; (कुमा)। ९ अशोक वृक्त; (चंड)। १० न मय, दारू; (से २, २७)। ११ चीद, शहद; (कुमा; पत्र ४; ठा ४, १)। १२ पुष्प-रसः; १३ मश्रुर रसः; १४ जल, पानीः; ( प्राप्तः; हे ३, २४ )। १४ छन्द-त्रिरोप; (पिंग)। १६ मधुर, मिष्ट वस्तु; ( पण्ह २, १ )। °अर पुंस्री [ °कर ] श्रमर, भमरा; ( पात्र; स्वप्न ७३; श्रीप; कम्प; पिंग )। स्त्री--°रिआ, °री; ( ग्रभि १६०; नाट—मुच्छ ४७ )। °अरवि-त्ति स्ती [ °करवृत्ति ] माधुकरी, भिन्ना-वृत्ति; ( सुपा ८३ )। °अरीगीय न [ °करीगीत ] नाट्यविधि-विशेष; ( महा )। 'आसच वि [ 'आश्रव ] लिव्य-विरोप वाला, जिसके प्रभाव-से वचन मधुर लगे ऐसी लिब्ध बाला; ( पगह रं, १--पशं १०० )। 'गुलिया स्त्री ['गुटिका ] शहद की गोली; (ठा ४. २)। °पडल न (°पटल ] मत्रपुडाः (दे ३, १२)। भार पुं [ भार ] छन्द-विशेप; ( पिंग)। भ-विखया, "मिञ्छा स्त्री [ "मिक्सिका ] शहद की मक्सी; "ग्रह उड्डियाउ तोमरमुहाउ महुक्खि(१मक्खि)याउ सन्त्रतो" ( धर्मवि ९२४; गा ६३४ )। भैसय वि [ भय ] मधु सं भरा हुआ; ( से १, ३० )। °सह पुं [ ँमथ ] विष्णु, बासुदेव, उपेन्द्र; (पात्रः, स १, ५७)। २ श्रमर; (से १,

१७)। भात् पुं[ 'मह ] वसन्त का उत्सव; (से १, १७)। °महण पुं [ °मथन ] १ विष्णु; ( से १, १; वजा २४; गा ११७; हे ४, ३८४; पि १४३; पिंग )। र समुद्र, सागर; ३ सेतु, पुल; ( से १, १ )। भास पुं [ भास ] चैत मास; (भवि)। °मित्त पुंन [ °मित्त्र ] कामदेव; (सुपा ४२६ )। °मेहण न [ °मेहन ] रोग-विशेष, मधु-प्रमेह; ( ब्राचा १, ६, १, २ ) । °मेहणि वि [ °मेहनिन् ] मधु-प्रमेह रोग वाला; ( ब्राचा )। भेहि पुं [ भेहिम् ] वही अर्थ; ( ब्राचा )। 'राय पुं [ 'राज ] एक राजा; ( स्यण ७४ )। °लिष्टि स्त्री [ °यष्टि ] १ ग्रौषधि-विशेष, यष्टिमञ्जः २ इन्, ईख; (हे १, २४७)। <sup>°</sup>यक्क युं [ °पर्क ] १ दिध-युक्त मधु, दही झौर शहद; २ षोडशोपचार-पूजा का छठत्राँ उपचार; ( उत्तर १०३ )। °वार पुं [ °वार ] मद्य, दारु: (।पात्र )। °सिंगी स्त्री [ °श्टङ्गी ] वनस्पति-विशेष: (पणण १—पत ३४)। **ैस्यण** पुं [ **ैस्ट्रन** ] विष्णुः (गडड; सुपा ७)। सहुअ पुं [ सध्क ] १ वृत्त-विशेष, महुआ का गाछ; ( गा १०३)। २ न महुआ का फल; (प्राप्र; हे १, २२२)। महुअ पुं दि ] १ पिन-विशेष, श्रीवद पन्नी; २ स्तुति-पाठकः ( दे ६, १४४ )। महुण सक [ मथ् ] १ विलोडन करना । २ विनाश करना । वक्--- ''तत्रो विमुक्क्षदृदृहासा जिलयजलणिंगलकेसा महुणिंत-जालाकरालपिसाया मुक्का" ( महा )। महुत्त ( अप ) देखो मुहुत्त; ( भवि )। महुप्पल न [ महोत्पल ] कमल, पन्न; "महुप्पलं पंकयं नलियां" (पात्र)। महुमुह पुं [ दे मधुमुख ] पिशुन, दुर्जन, खल; 922)1 महुर पुं [ महुर ] १ अनार्य देश-विशेष; २ उस देश में रहने वाली अनार्य मनुब्य-जाति; ( पगह १, १ -पत १४)। महुर वि [ मधुर ] १ मीठा, मिष्टः; ( कुमाः; प्रासू ३३; गडडः; गा४०१)। २ कोमल; (भग ६, ३१; ग्रीप)। °भासि वि [ °भाषित् ] प्रिय-भाषी; ( पउम ६, १३३) । महुरा स्त्री [ मश्रुरा ] भारत की एक प्रसिद्ध नगरी, मथुरा; (ठा , १०; सम १४३; पग्ह १, ३; हे २, १४०; कुमा; वजा १२२)। <sup>°</sup>मंगु पुं [°मङ्ग] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; (सिक्खा ६२)। °हिंच पुँ [ 'धिव ] मथुरा का राजा; ( कुमां )।

महुरालिअ वि [ दैं ] परिचित; ( दे ६, १२४ ) । महुरिम पुंस्री [ मधुरिमन् ] मधुरता, माधुर्यः; ( सुपा २६४; कुप्र ४० )। महरेस पुं. [ मथुरेश ] मथुरा का राजा; ( कुमा )। महुला स्त्री [दे ] रोग-विशेष, पाद-गराड; (निचू २)। महुसित्थ न [ मधुसिक्थ ] १ मर्न, मोम; ( उप प्र २०६)। २ पंक-विशेष, स्त्री के पैर में लगा हुआ अलता तक लगने वाला कादा; ( अ)घभा ३३ )। ३ कला-विशेष: (स६०२)। महुस्सव देखो महुसव; (राज)। महूअ देखो महुअ=मधूक; ( कुमा; हे १, १२२ )। महुसव पुं [ महोत्सव ] वड़ा उत्सव; (सुर ३, १०८; नाट--मच्छ ५४ )। महेंद देखो महिंद; (से ६, २२)। र्महेड्ड पुं [ दे ] पंक, कादा; ( दे ६, ११६ )। महेञ्म पुं [ महेभ्य ] :वड़ा रोठ; ( श्रा १६ )। महेभ पुं [ महेभ ] वड़ा हाथी; ( कुमा )। महेला स्त्री [ महेला ] स्त्री, नारी; ( हे १, १४६; कुमार्)। महेस [ महेश ] नीचे देखो; ( ति ६४; भवि ) । महेसर पुं [ महेश्वर ] १ महादेव, शिव; (पडम ३४, ६४; धर्मवि १२८)। २ जिनदेव, ऋर्हन् ; (पडम १०६, १२)। ३ श्रीमन्त, ग्राह्य; (सिरि ४२)। ४ भूतवादि देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (इक)। °द्ता पुं [ °दत्त ] एक पुरोहित; ( विपा १, ४ )। महेसि देखो मह-रिसि; (सम १२३; पगह १, १: उप ३४७; ७२८ टी; अभि ११८ )। महोअर पुं [ महोदर ] १ रावण का एक भाई; ( से १२, १४)। २ वि. वहु-भन्ती; (निचू १)। महोअहि वुं [ महोद्धि ] महासागर; ( से ४, २; महा )। °रच पुं [ <sup>°</sup>रच ] वानर-वंश का एक राजा; ( पउम ६, 1 ( 83 महोच्छव देखो महूसव; ( सुर ६, ११० )। महोदहि देखो महोअहि; ( पर्वह २, ४; उप ७२८ टी )। महोरग पुं [महोरग ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति; (पगह · १, ४—पत ६८; इक )। २ वड़ा साँप; ३ महा-काय सर्प को एक जाति; ( पग्ह १, १—पत ८)। °त्था न [ ेरिस्र ] अस्र-विशेष; ( महा ) । महोसच देखो महूसच; (नार-रतना २४)।

महोसिहि स्त्री [ महोषिध ] श्रेष्ठ श्रोषिध; ( गउड ) । मा अ [मा] मत, नहीं; (चेइय ६८४; प्रासूर्व)। मा द्वी [मा] १ लदमी, दौलत; (से ३, १४; सुर १६, र्रे । र शोभा; (से ३, १४)। मा ) अक मा े १ समाना, अटना । २ सक माप माञं 🄀 करना । 🔞 निश्चय करना, जानना । माइ, मात्रई, माइउजा, माएउजा; ( पव ४०; कुमा; प्राकृ ६६; संवेग १८; श्रीप ) । वक - मंत, माअंत; (कुमा ४, ३०; से २, ६; गा २७८ )। कवकु-मिज्जंत, मिज्जमाण; (से ७, ६६: सम ७६: जीवस १४४)। कृ—माअव्य, "वाया सहस्स-मइया", माइअ; ( से ६, ३; महा; कप्प ), देखो मेअ=मेय। माअंडि पुं मातलि ] इन्द्रका सार्थः; (से १४, ४१)। माअरा देखो माइ=मातृ; ( कुमा; हे ३, ४६ )। माअलि देखो माअडि; (से १४, ४६)। माअलिआ स्त्री [दे] मातृष्यसा, माता की वहिन; (दे ६, 229)1 माञही स्त्री [ मागची ] काव्य की एक रीति; (कप्पू )। देखो मागहिआ। माञारा ) स्त्री [मातृ] १ मा, जननी; (षड्; ठा ४, ३; माइ र् कुमा; सुपा ३७७ )। २ देवता, देवी; (हे १, १३१: ३, ४६; सुख ३, ६ ) । ३ स्त्री, नारी; ४ माया; (पंचा १७, ४८)। १ सूमि; ६ विभूति; ७ लच्मी; देवती; ६ श्राखुकर्णी; १० जटामांसी; ११ इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण; (षड्; हे १, १३४; ३,४६)। धरन िगृह ] देवी-मन्दिर; (सुख ३, ६)। "हाण, "ठाण न [ ैस्थान ] १ माया-स्थानः (पंचा १७, ४८; सम ३६)। २ माया, कपट-दोष; (पंचा १७, ४८; उत्रर ८४ )। भेह पुं [ ैमेश्र ] यज्ञ विरोष, जिसमें माता का वध किया जाय वह यहः (पउम ११, ४२)। °हर देखो °घरः (हे ﴾, १३४ )। देखां माउ, माया=मातृ। माइ वि [मायिन्] माया-युक्त, मायावी; (भग; कस्म ४, ४०)। माइ ब्र [ मा ] मत, नहीं; ( प्राकृ ७८०) । माइ ) वि दि ] १ रोमश, रोम वाला, प्रभूत वालों से माइअ र्रे युक्त; (दे ६, १२८; गाया १, १८—पत २३७)। २ मयूरित, पुष्प-विशेष वाला; ( त्रीप; भग; गाया १, १ टी--पल ४; ग्रंत )। माइअ वि [ मात ] समाया हुआ, अटा हुआ; (सुख ६, १)।

माइअ वि [ मायिक ] मायावी; (दे ६, १४७: गाया १, 98)1 माइअ वि [ मात्रिक ] माला-युक्त, परिमित; (तंदु २०; पन्ह १, ४ं-पत ६८ )। माइअ देखो मा=मा। माइं देखो माइ=मा; (हे २, १६१; कुमा )। माइंगण न [ दे ] वृन्ताक, भंटा; ( उप १९३ )। माइंद [दे] देखो मायंद; ( प्राप्त; स ४१६ )। माइंद पुं [ मृगेन्द्र ] सिंह, केसरी; "एकसरपहरदारियमाइंद-गइंदजुज्ममाभिडिए'' ( वज्जा ४२ )। माइंदजाल ) न [मायेन्द्रजाल ] माया-कर्म, बनावटी माइंद्याल प्रपंच; (सुर २, २२६; स ६६०)। माइंदा स्त्री [दे] ग्रामलकी, ग्रामला का गाछ; (दे ६, 🗠 938)1 माइण्हिआ स्रो [ मृगतुष्णिका ] धूप में जल की आ़न्ति; ( उप २२० टी; मोह २३ )। माइलि वि [दे] मृदु, कोमल; (दे ६, १२६)। माइल्ल देखो माइ=मायिन्; (सूत्र १, ४, १, १८; ब्राचा; भग; ओघ ४१३; पडम ३१, ४१; श्रीप; ठा ४, ४ )। माइवाह ) पुंस्री दे मातृवाह ] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष, माईवाह ∫ चुद्र कीट-विरोष; ( उत्त ३६, १२६; जी १५; पुण्क २६४ )। स्त्री—°हा; (स्व १८, ३४; जी १४)। माउ देखो माइ=मातृ; ( भग; सुर १, १७६; श्रौप; प्रामा; कुमा; षड्; हे १, १३४; १३४)। °ग्गाम पुं [°श्राम ] स्त्री-वर्ग; (वृह १)। "च्छा देखो "सिआ; (.हे २, १४२; गा ६४८)। °पिउ पुं [ °पितृ ] माँ-वाप; ( सुर १, १७६)। 'माही स्त्री [ भही ] माँ की माँ; (रंभा २०)। °सिआ, °सी, °स्सिआ स्त्री [ °ष्वसः ] माँ की वहिन, माउसी; ( हे २, १४२; कुमा; विपा १, ३; सुर ११, २१६; पि १४८: विपा १, ३—पत ४१ )। माउ 🕠 वि [ मातृ, °क ] ६ प्रमाता, प्रमाण-कर्ता, सत्य माउअ े ज्ञान वाला; २ परिमाण-कर्ता, नापने वाला; ३ पुं जीव; ४ त्राकाश; "माऊ", "माउत्री" ( षड्; हे १, १३१; प्राप्र; प्राकृ ८; हे १, १३४ )। 🗀 माउअ वि [ मात्क ] माता-संवन्धी; ( हे १, १३१; प्राप्र; ं प्राकृ ८; राज ) । माउअ पुन [मात्क, का] १ अकार आदि छ्यालीस अन्तर; "वंभीए खं लिवीए छायालीसं माउयक्खरा" ( सम ६६; श्राव

```
५)। २ स्वर; ३ करण; (हे १, १३१; प्राप्र; प्राक्त ८)।
  नीचे देखो !
 माउआ स्त्रो [ मातृका ] १ माता, माँ; ( णाया १, ६--
  पल १४८)। र ऊपर देखो; (सम ६६)।
  पुंत [ °पद ] शास्त्रों के सार-भृत शब्द — उत्पाद, व्यय और
  धौन्य; (सम ६६)।
 माउआ स्त्री [दे मात्का] दुर्गा, पार्वती, उमा; (दे ६,
   980)1
 माउआ स्त्रो [दे] १ सखी, सहेली; (दे ६, १४७; पाअ;
   णाया १, ६--पत १६८)। २ ऊपर के होठ पर के
   वाल, मूँ छः ''रत्तगंडमंसुयाहिं माउयाहिं उनसोहियाइं'' ( णाया
   १, ६--पत्र १६८)।
 माउक्क वि [ मृदु, °क ] कोमल, सुकुमार; ( हे १, १२७;
   २, ६६; कुमा )।
 माउक्क न [ मृदुत्व ] कोमलता; ( हे १, १२७; २, २;
   कुमा )।
 माउच्चा स्त्री [ दे. मातृष्वसः ] देखो माउ-च्छा; (षड्) ।
 माउच्चा स्त्री [दे] सखी, सहेली; (षड्)।
 माउच्छ वि [ दे ] मृदु, कोमल; ( दे ६, १२६ )।
 माउत्त ) देखो माउक्क=मृदुत्वः (कुमाः हे २, २;
 माउत्तण पड्ं)।
 माउल पुं [ मातुल ] माँ का भाई, मामा; ( सुर ३, ८१;
 रंभा; महा )।
 माउलिअ देखो मउलिअ; ( से ११, ६१ )।
 माउलिंग देखो माहुलिंग; ( राज )।
 माउलिंगा ) सी [मातुलिङ्गा, क्षो ] वीजौरे का गाछ;
 माउिलंगी ∫ (पगण १—पत्त ३२; पउम ४२, ६)।
 माउछुंग देखो माहुछिंग; (हे १, २१४; अनु )।
ूमागंदिअ पुं [माकन्दिक] माकन्दिकपुत्र-नामक एक जैन
  मुनि; (भग १८—१ टी)। ंपुत्त पुं [ंपुत्र ] वही
   ग्रर्थ; (भग १८, ३)।
 मागसीसी ही [ मार्गशीर्षी ] १ अगहन मास की पूर्णिमा;
   २ अगहन की अमावास्या; (इक)।
 मागह ो वि [ मागध, °क ] १ मगध-देशीय, मगध देश
 मागहय में उत्पन्न, मगध देश का, मगध-संबधी; ( ब्रोध
```

७१३; विसे १४६६; पव ६१; गाया १, ८; पडम ६६,

१४)। २ पुं. स्तुति-पाठक, वन्दी; (पात्र; ग्रोप)।

```
°भासा स्त्री विभाषा देखो मागहिआ का पहला त्रर्थ;
 (राज)।
मागहिआ स्त्री [मागधिका ] १ मगध देश की भाषा,
 प्राकृत भाषा का एक भेद; २ कला-विशेष; ( श्रीप ) 🗗 ३
 छन्द-विशेष; ( सुख २, ४५; ग्राजि ४ )।
माघवई स्त्री [ माघवती ] सातवीं नरक-भूमि; ( पत्र १४३;
 इक; ठा ७—पल ३८८ )।
माघवा े [माघवा, °वी ]ऊपर देखो; "मघव ति माघ-
माघवी 🗸 व त्ति य पुढवीर्णं नामधेयाइं" ( जीवत १२;
 इक )।
माज्जार देखो मज्जार: ( संचि २ )।
माडंबिअ पुं [ माडम्बिक ] १ 'मडंब' का अधिपतिः (णाया
  १, १; ग्रोप; कप्प) । २ प्रत्यन्त —सीमा-प्रान्त —का राजा;
् (पग्ह १, ५—पत ६४ )।
माडिअन [दे] गृह, घर; (दे ६, १२८)।
माहर पुं [ माठर ] १ सौधर्मेन्द्र के रथ-सैन्य का अधिपति:
 (ठा ५, १ — पत्न ३०३; इक )। २ न् गोत-ख़िरोप:
 (कप्प)। ३ शास्त्र-विशेषः (गांदि)।
माडरी स्त्री [ माठरी ] वनस्पति-विशेष: ('पराण १ —पत
  ३६ )।
माढिअ वि [ माठित ] सन्नाह-युक्त, वर्मित; ( कुमा )।
माढी स्त्री [ माठी ] कवच, वर्म, वख्तर; (दे ६., १२८ टी;
 पगह १, ३--पत्र ४४; पात्रः से १२, ६२ )।
माण सक [मानयू] १ सम्मान करना, ब्रादर करना।
  २ श्रतुभव करना । माणइ, माणेइ, माणेति, माणेमि: (हे
  १, २२८; महा; कुमा; सिरि ६६)। वक् माणंत,
 माणेमाण; ( सुर २, १८२; खाया १, १—पत ३३ )।
 कवकृ—माणिज्जंतः (गा ३२०)। हेकृ—माणिजं,
 माणेडं; (महा; कुमा)। कु—माणणिज्ज, माण-
 णीअ, माणेयव्वः ( उवः सुर १२, १६४; श्राम १०७;
 उप १०३१ टी ), " जया य माणिमो होइ पुन्छा होइ हू-
 माणिमी" (दसचू १, ४)।
माण पुन [ मान ] १ गर्व, अहंकार, अभिमान; ''अड्ढद्वीक-
 यमाणिणिमाणो" ( कुमा ), "पुन्तं विवुहसमन्दलं गुरुणो एयस्स
 खंडियं मार्गां" ( सम्मत्त ११६ )। २ माप, परिमागाः
 ३ नापने का साधन, वाँट ऋदि; ( ऋणु; कप्प; जी ३०;
 आ १४)। ४ प्रमाण, सबूत; (विसे ६४६; धर्मसं ५२५)।
 ४ आदर, सत्कार; ( णाया १, १; कण्प ) । ६ gं एक
```

श्रेष्टि-पुत्तः, (सुपा ५४५)। <sup>°</sup>इंत, <sup>°</sup>इत्त, <sup>°</sup>इल्ल वि [ °वत् ] मान वाला; (षड्; हे २, १४६ं; हेका ७३; पि ४६४): स्त्री—°त्तां, °त्ती; (कुमा; गउड)। °तुंग पुं [/°तुङ्ग ] एक प्राचीन जैन कवि: ( निम २१ )। वर्ड स्री [ °वती ] १ मान वाली स्री; (से १०, ६६)। २ रावण को एक पत्नी: (पडम ७४, ११ )। °संघ न [ °संघ ] एक विद्याधर-नगर; (इक)। °ावाइ वि विविद् ] ग्रहंकारी; ( ग्राचा )। माण वि [ मान ] मान-संबन्धी, मान का; "कोहाए माणाए मायाए" ( पडि )। माण न दि ] परिमाण-विशेष, दस शेर का नाप; गुजराती में 'माखं'; ( उप ११४ )। माणंसि वि [दे] १ मायावी, कपटी; (दे ६, १४७; षड्)। २ स्त्री. चन्द्र-वधूः (दे ६, १४७)। माणंसि देखो मणंसिः; ( काप्र १६६: संचि १७: षड् )। माणण न [ मानन ] १ ब्रादर, सत्कार; ( ब्राचा ) । २ माननाः ( रयण ८४ )। ३ अनुभनः ४ सुख का अनुभनः "धुङ्गुसमाणाणे" ( अजि ३१ )। माणणा स्त्री [ मानना ] ऊपर देखो; ( पग्ह २, १; रयग =8 ) I माणय देखो माण=( दे ); ( सुपा ३६८ )। माणव पुं [ मानव ] १ मतुष्य, मर्त्यः; ( पात्रः; सुपा २४३)। २ भगवान् महावीर का एक गणः (ठा ६-पन ४४१: कृष्प )। माणवग ) पुं [ मानवक ] १ एक निधि, अख-शस्त्रों की माणवय पूर्ति करने वाला निधि; (उप ६८६ टी; ठा ६-पत ४४६; इक )। २ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह; (ठा २, ३; सुज्ज २०)। ३ सौधर्म देवलोक का एक चैख-स्तम्भः ( सम ६३ )। माणवी स्त्री [ मानवी ] एक विद्या-देवी; ( संति ६ )। माणस न [ मानस ] १ सरोवर-विशेष: ( पण्ह १, ४: श्रीप; भेहाः कुमा )। २ मन, अन्तःकरणः (पाअः कुमा )। ३ वि. मन-संवन्धी, मन का; ( सुर ४, ७४ )। ४ पुं. भूताः नुस्द के गन्धर्व-सैन्य का नायक; (इक )। माणसिअ वि [ मानसिक ] मन-संवन्धी, मन का; ( श्रा २४; ग्रौप )। माणिस्था स्त्री [मानिस्का] एक विद्या-देवी; (संति ξ) l

माणि वि मानिन् ] १ मान-युक्त, मान वालाः ( उवः कुप्र २७६; कम्म ४, ४० )। स्त्री—°णिणी: (कुमा)। २ वं. रावण का एक सुभट: (पडम ४६, २)। ३ पर्वत-विशेष; ४ कूट-विशेष; ( राज; इक )। माणिक्ष वि दि मानित । अनुभूतः (दे ६, १३०; पात्र )। माणिअ वि [ मानित ] सत्कृत; ( गउड )। माणिक्क न [माणिक्य] रत्न-विशेष, माणिकः ( सुपा २१७; वहना २०; कप्पू)। माणिण देखो माणि; ( पडम ७३, २७ )। माणिभद्द पुं [माणिभद्द ] १ यन्न-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पत ८५; इक )। २ यद्मदेवों की एक जाति; (सिरि ६६६; इक ) । ३ देव-विशेष; ४ शिखर-विशेष; (राज; इक )। ५ एक देव-विमान; (राज)। माणिम देखो माण=मानय्। माणुस पुंन [ मानुष ] १ मनुष्य, मानव, मत्ये: ( सुद्र १, ११, ३; पग्ह १, १; उत्र; सुर ३, ४६; प्राप्र; कुमा ), ''जें पुष हिययाणंदं जणेश तं माणुसं विरलं" (क्रप्र ६ ), "मयाणि माइपिइपमुहमाणुसाणि सञ्चाणि" ( सुप्र २६ )। २ वि. मनुष्य-संवन्धी: "तिविहं कहायत्थं ति पुञ्चायरियपवाश्रो, तं जहा, दिव्यं दिव्यमाणुसं माणुसं च" ( स २ ) । माणुसी स्त्री [ मानुषी ] १ स्त्री-मनुष्य, मानवी; (पव २४९; कुप्र १६० )। २ मनुष्य से संवन्ध रखने वाली: "माणुसी भासा" (कुप्र ६७)। माणुसुत्तर 🔪 पुं [ मानुषोत्तर ] १ पर्वत-विशेष, मनुष्य-माणुसोत्तर े लोक-सीमा-कारक पर्वत; (राज; ठा ३, ४; जीव ३)। २ नृएक देव-विमानः (सम २)। माणुस्स देखो माणुस; ( आचा; श्रीप; धर्मवि १३; उपपं २; विसे ३००७), "माणुस्तं लोगं" (ठा ३, ३—पत १४२), "माणुस्सगाइं भोगभोगाइं" (कप्प)। माणुस्स ) न [मानुष्य, °क ] मनुष्यत्व, मानसपन; माणुस्तय ( सुपा १९६; स १३१; प्रासू ४७; पउम ३१, =9)1 माणुस्सी देखो माणुसी; (पन २४०)। माणूस देखो माणुस; (सुर २, १७२; ठा ३, ३--पत १४२ )। माणेसर पुं [ माणेश्वर ] माणिभद्र यत्ता; ( भवि )। माणोरामा ( अप) स्त्री [ मनोरमा ] छन्द-विशेष; (पिंग)। मातंग देखो मायंग; ( श्रीप)।

```
मातंजण देवा मायंजण; ( ठा २, ३—पतं ५० )।
मातुलिंग दंखो माहुलिंग; ( ब्राचा २, १, ८, १ )।
मादिलिओं स्त्री [दें] माता, जननी; (दें ६, १३१)।
मादु देखां माउ=स्त्री; (प्राकृ ८)।
माधवो देखो माहवी=माधवी; ( हास्य १३३ )।
माभाइ पुंखी दि ] अभय-प्रदान, अभय-दान, अभय; ( दे ६,
 १२६; षड् )।
माभीसिअ न दि ] ऊपर देखो; (दे ६, १२६)।
माम अ कोमल भ्रामन्त्रण का सूचक अञ्यय; ( पउम ३८,
 ३६ ) ।
माम 🚶 पुं [दे] मामा, माँ का भाई; (सुपा १६; १६४)।
मामग ) वि [ मामक ] १ मदीय, मेरा; ( ब्राचा; अच्चु
मामय ∫ ७३)। ेर ममता वाला; (सुत्र १, २, २,
 र= )।
मामय देखे मामग=( दे ); ( पडम ६८, ४४; स ७३१)।
मामा स्त्री [दे] मामी, मामा की वहु; (दे ६, ११२)।
मामाय वि [ मामाक ] 'मा' 'मा' वोलने वाला, निवारक;
 ( य्रोघ ४३४ )।
मामास पुं [मामाष ] १ अनार्य देश-विशेष; २ अनार्य देश
 में रहंने वालो मनुःय-जाति; (इक )।
मामि अ सखी के आमन्त्रण में प्रयुक्त किया जाता अव्यय;
 (हे २, १६५; कुमा)।
मामिया ह स्रो [दे] मामी, मामा की नहु; ( विपा १,
      👌 ३—पत ४१; दे६, ११२; गा २०४; प्राकृ
 ३८ )।
मांय वि [ मात ] समाया हुआ; ( कम्म ४, ८४ टी; पुप्फ
 १७२; महा )।
माय वि [ मायावत् ] कपट वालाः; ''कोहाए मायाए मायाए
 लोभाए" ( पडि )।
मांय देखों मेत्त=मातः, "लोमुक्खणंणमायमिव" (संग्र २,
 9,85)1
माय° देखो माया=माया; ( त्राचा )।
माय देखा मत्ता=माता। °न्न वि (°ज्ञ ] परिमाण का
्जानकार; (स्त्र २, १, १७)।
मायइ स्री [दे ] वृत्त-विशेष; ( पडम ४३, ७६ )।
मार्यंग पुं [ मातङ्ग ] १ भगवान् सुपार्श्वनाथ का शासन-
यत्तः, २ भगवान् महावीर का शासन-यत्तः, (संति ७:
```

□ ) । ३ हस्ती, हाथी; (पात्रं, सुर १, ११)। ४ चागडाल, डोम: (पात्र)। मायंगी ही [मातङ्गी] १ चायडालिन; (निचू १)। २ विद्या-विशेष; (ग्राचू १)। मायंजण वुं [ मातञ्जन ] पर्वत-विशेष; (इक )। मायंड पुं [ मार्तण्ड ] सूर्य, रवि; ( धुपा २४२; कुप्र 50 ) I मायंद पुं [दे माकन्द] आत्र, आम का पेड़; (हे २, १७४; प्राप्र; दे ६, १२८; कुप्र ७१; १०६ )। मायंदिअ देखो मागंदिअ; (भग १८, १)। मायंदी स्त्री [माकन्दी ] नगरी-विशेषः (स ६: कुप्र १०६) । मार्चदी स्त्री [दे] श्वेताम्वर साध्वी; (दे. ६, १२६)। मायण्हिया स्त्री [ मृगतृष्णिका ] किरण में जल-भ्रान्ति, मरु-मरीचिका; ''जह मुद्धमधी मायिरहयाए तिसिक्रो करेइ जल-वृद्धि । तह निब्दिवेयंपुरिसी कुण्डं अधन्मेवि धन्ममड् ' (सुपा ५००)। मायहिय ( ग्रंप ) देखो मागहिया; (भिव )। माया देखो माइ=मातः; "मायाइ ऋहं मणिक्रो" ( धर्मिक्र्रेरः; पात्र; विपा १, ६; षड् )। °पिइ, °पिति पुंन [ °पित् ] माँ-वाप; (पि ३६१; स १८४)। °मह पुं[°मह्] माँ का वाप; ( सुर ११, ४६; सुपा ३८४)। °वित्त देखो °पिंड: "दुहियाण होइ सरणं मायावित्तं महिलियाणं" ( पउम १७, २१ ), 'तिणेवं देवेण तहिं मायाविताइं रो-वमागाइं" ( सुर ६, २३४; १, २३६; धर्मवि २१; महा )। माया देखो मत्ता=मालाः "नो अश्मायाएं पाषभोयणं त्राहा-रेताः ( उत्त १६, ८; ग्रीपं; उवं; कंस )। मायां स्त्री [ मे!यां ] १ कपट, छत्त, शाट्य, घोखां; ( भगः; कुमा; ठा ३, ४; पात्र, प्रास १७४)। २ इन्द्रजाल; (दे ३, ४३: उप ८२३)। ३ मन्त्राचार-विशेष; 'ही' अन्तर; (सिरि १९७)। ४ छन्द-निशेष; (पिंग)। °णर पुं [ °नर ] पुरुष-वेश-धारी स्त्री-श्रादिः ( धर्मसं १२७८)। °बीय न (°बीज ) 'हाँ" अत्तरः (सिंहि ४०१)। °मोस पुंन [ °मृषा ] कपट-पूर्वक असत्य वचनः ( गाया १, १; पग्ह १, २; भगः श्रौप )। °वंत्तिअ, °वत्तीयं वि [ °प्रंत्ययिकं ] कपटं से होने वाला, छलं-मूलंक; (भग; ठा २, १; नत्र १७)। °वि वि [ °विन् ] माया-युक्त; (पंउम ८८, ११); स्त्री—°विणी; (सुपा ६२७ ) |

```
मायि वि [ मायिन् ] माया-युक्त, मायावी; ( उवा; पि
    ४०१)।
   मार सक [ मारय् ] १ ताड़न करना। २ हिंसा करना।
    मारइ, मारेइ; ( ब्राचा; कुमा; भग )। भवि--मारेहिसि:
    (पि ५२८)। कर्म—मारिज्जइ; (उव )। वक्र—
    मारंत, मारेंत; (भत ६२; पउम १०४, ७६)। कवकृ---
    मारिज्जंत; ( सुपा १५७ )। संक्-मारेत्ता; (महा ),
    मारि ( अप ); ( हे ४, ४३६ )। हेक्-मारेउं; ( महा )।
    कृ—मारियव्व, मारेयव्व; (पउम ११, ४२), मार-
    णिज्जः ( उप ३४७ टी )।
   मार पुं [ मार ] १ ताड़न; ( सुपा २२६ )। २ मरण,
    मौतः ( ब्राचाः स्ब्र २, २, १७; उप पृ ३०८ ) । ३ यम,
    जम; (सूत्र १, १, ३, ७)। ४ कामदेव, कंदर्प; (उप
    ७६८ टी )। १ चौथी नरक का एक नरकावास: (ठा ४,
    ४--पत २६५; देवेन्द्र १०)। ६ वि. मारने वाला;
    ( गाया १, १६--पत २०२ )। °वह
                                      स्री [ °वधू ]
    रतिः ( सुपा ३०४ )।
-र्नुमारग वि [ मारक ] मारने वाला; स्त्री—°रिगा; ( क्रप्र
    २३४ ) ।
   मारण न [ मारण ] १ ताइनः २ हिंसाः ( भगः स १२१)।
  मारणअ ( श्रप ) वि [ मारयित् ] मारने वाला; ( हे ४,
    ४४३ )।
  मारणंतिअ वि [ मारणान्तिक ] मरण के अन्त समय का;
    (सम ११; ११६; ग्रोप; उवा; कप्प)।
  मारणया ) स्त्री [मारणा ] मारना; (भग; पगह १, १;
  मारणा विपा १, १)।
  मारय देखो मारग; ( उव; संवोध ४३ ) ।
  मारा स्त्री [ मारा ] प्राणि-वध का स्थान, शूना; ( णाया १,
    १६-पत २०२)।
  मारि ह्वी [मारि ] १ रोग-विशेष, मृत्यु-दायक रोग; ( स
  ्र४२)। २ मारणः ( आवम )। ३ मौत, मृत्युः
🥍 ( उप ३२६ )।
  मारि देखो मार=मारय् ।
  मारि वि [ मारिन् ] मारने वाला; ( महा )।
  मारिज्ज पुं [ मारीच ] रावण का एक सुभट; ( पडम ६६,
    ७)। देखी मारीअ।
  मारिज्जि देखो मरिइ: ( पउम ८२, २६ )।
  मारिय वि [ मारित ] मारा हुआ; ( महा )।
```

```
मारिलगा स्त्री [दे] कुत्सित स्त्री; (दे ६, १३१)। 🗸
मारिव पुन [दे] गौरवः "गौरवं मारिवे" ( संचि ४७ )।
 मारिस वि [ मादूश ] मेरे जैसा; ( कुमा )।
 मारी स्त्री [ मारी ] देखो मारि; (स २४२)।
मारीअ पुं [मारीच ] ऋषि-विशेषः ( ग्रिम २४६ )।
  देखो मारिज्ज।
 मारीइ ) पुं [ मारीचि ] १ एक विद्याधर सामन्त राजा;
 मारीजि ∫ (पडम ८, १३२)। २ रावण का एक सुभट:
  ( पउम ४६, २७ )।
 मारुअ पुं [ मारुत ] १ पवन, नायुः ( पात्रः; सुपा २०४;
  सुर ३,४०: १३, १६४; श्राप '१४: महा ) । २ हनूनान
  का पिता; (से २, ४४)। °तणय पुं ितनय]
  हनूमान; (से २, ४४; हे ३, ८७)। °त्थान [ शस्त्र ]
  ग्रस्न-विशेष, वातास्त्र; ( पडम ५६, ६१ ) )
मारुअ वि [ मारुक ] मरु देश का, मरु-संबन्धी; "णो ब्रम-
  यवल्लरी मारुयम्मि कत्थइ थर्ले होइ" ( उप ६८६ टी )।
मारुइ पुं [ मारुति ] हन्मानः ( से १, ३७ )।
माल अक [माल्] १ शोभना। २ वेष्टित होना। क —
  म्रुच्चिसहस्समालणीयं'' ( गाया १, १—पत ३८ )।
माल पुं दि ] १ ब्राराम, वगीचा; (दे ६, १४६)।
  मञ्च, त्रासन-विशेष: ( दे ६, १४६; णाया १, १—पत
  ६३; पंचा १३, १४ ) । ३ वि. मञ्जु; (दे ६, १४६ ) ।
माल पुं [ दे माल ] १ देश-विशेष; ( पडम ६८, ६४ ) 🐎
  २ घर का उपरि-भाग, तला, मजला; गुजराती में 'माछो'
  (ग्राया १,६—पत्र ५७; चेइय ४८२; पंचा १३,१४;
  ठा ३, ४---पत्र ११९)। ३ वनस्पति-विशेष; (जं १)।
मार्ल देखो माला। "गार वि [ "कार ] माली; ( उप पृ
  988 ) 1
मालड्° ) स्त्री [ मालती ] १ लता-विशेष; २ पुष्प-विशेष;
मालई । (परम ५३, ७६; पात्र; कुमा )। ३ छन्द-
 विशेष; ('पिंग)।
मालंकार पुं [ माळड्कार ] वैरोचन वलीन्द्र के हस्ति-सैन्य
 का भ्रधिपति; ( ठा ४, १—पत्र ३०२; इक )।
मालणीय देखो माल=माल् ।
मालय देखो माल=दे माल; ( ठा ३, १—पत १२३ )।
मालव पुं [ मालव ] १ भारतीय देश-विशेष; ( इक; उप
 १४२ टी )। र मालव देश का निवासी मनुष्य; (पगह १,
 १---पत्न १४ )।
```

पत ६६; ८०; सम १०२ )। २ एक राज-कुमार; (पउम ६, २२०)। °परियाग, °परियाय पुं [ °पर्याय ] पर्वत-विशेष; (ठा २, ३—पत ८०; ६६)। मालविणी स्त्री [ मालविनी ] लिपि-विशेष; ( विसे ४६४ ਈ)। माळा स्त्री [ माळा ] १ फुल आदि का हार; ''मल्लं माला दामं'' (पात्र्य; स्वप्न ७२; सुपा ३१६; प्रास् ३०; कुमा )। २ पंक्ति, श्रेणी: (पाद्य )। ३ समूह; "जलमालकद्मालं" ( सूत्रनि १६१ ) । ४ छन्द-विशेष; ( पिंग )। °इल्ल वि [ °वत् ] माला वालाः प्राप्त )। °कारि वि िकारिन् ] माली, पुष्प-व्यवसायी; स्त्री— "णी; ( सुपा ११०)। भार वि [ कार ] वही अर्थ; ( उप १४२; टी; यत १८; सुपा ४६२; उप पृ १४६)। °धर पुं िधर | प्रतिमा के ऊपर के भाग की रचना-विशेष; (चेष्य ६३)। 'यार, 'र देखो 'कार; ( अंत १८; उप पृ १५७; गा ४६६); स्त्री--°री; (कुमा; गा ४६७)। °हरा स्त्री [ °धरा ] छन्द-विशेष; (पिंग ) । माला स्त्री [दे] ज्योत्स्ना, चन्द्रिका; (दे ६ं, १२८)। मालाकुंकुम न [ दे ] प्रधान कुंकुम; ( दे ६, १३२ )। मालि पुंस्ती [ मालि ] वृत्त-विशैषः ( सम १४२ )। मालि पुं [ मालिन् ] १ पाताल-लंका का एक राजा; ( पडम ६, २२०) । २ देश-विशेष; (इक) । ३ वि माली, पुष्प-व्यवसायी; (कुमा)। ४ शोभने वाला; (कुमा)। मालिक [मालिक] ऊपर देखो; (दे २, ८; पगह १, २: सुपा २७३: उप पृ १४७ )। मालिअ वि [ मालित ] शोभित, विभूषित; " परलोए पुण कल्लाणमालिश्रामालिश्रा कमेणेव" (सा २३; पात्रः, उप २६४ टी )। मालिया [ मालिका, माला ] देखो माला=माला; ( सा २३; स्वप्न ५३; श्रीप; उवा )। मालिज्ज न [ मालीय ] एक जैन मुनि-कुल; ( कप्प )। मालिणी स्त्री [ मालिनी ] १ माली की स्त्री; ( कुमा )। २ शोभने वाली; ( ग्रीप )। ३ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ४ माला वाली; ( गउड )। मालिपण } न [ मालिन्य ] मिलनता; ( उप पृ २२; सुपा मालिन्न 🕽 ३४२; ४८६ )।

मालवंत पुं माल्यवत् । पर्वतःविशेषः ( ठा २, ३—

मालुग 👔 पुं [ मालुक ] १ बीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( सुख मालुय ) ३६, १३८)। २ वृत्त-विशेष; (पगण १— पत्त ३१; गाया १, २—पत्त ७८ )।ृ मालुया स्त्री [मालुका ] १ वल्ली, लता; (स्य १, ३, २, १०)। २ वल्ली-विशेष; (पराण १—पत ३३)। मालुहाणी स्त्री [ मालुधानी ] तता-विशेष; ( गउड )। माळूर पुं [ दें माळूर ] कपित्थ, कैथ का गाछ; ( दे ६, 930)1 माळूर पुं [ माळूर ] १ विल्व यृत्त, वेल की गाछ; ( दे ३, १६; गा ५७६; गउड; कुमा )। २ न. वेल का फल; (पात्र्य; गउड )। माविअ वि [ मापित ] मापा हुत्रा; ( से ६, ६०; दे ८, 8=)1 मास देखो मंस=मांस; (हे १, २६; ७०; कुमा; उप ७२८ टी )। मास पुं [ मास ] १ महिना, तीस दिन का समय: ( ठा २, ४; उप ७६८ टी; जी ३४)। २ समय, काल; "काल-मासे कालं किच्चा" (विपा १, १; कुप्र ३४), "पसन-मासे" ( कुप्र ४०४ ) । ३ पर्व--वनस्पति-विशेषः "वीरुणा-(१णी) तह इक्कडे य मासे य'' (पणण १—पत ३३)। °उस देखो 'तुस; (राज)। 'कप्प पुं [ 'करुप ] एक स्थान में महिना तक रहने का आचार; (वृह ६)। °खमण न [ °क्षपण ] लगातार एक मास का उपवास; ( णाया १, १; विपा २, १; भग )। "गुरु न [ "गुरु ] तप-विशेष, एका-शन तप; (संबोध ४७)। °तुस्त पुं [°तुष ] एक जैन मुनि; ( विवे ४१ )। "पुरी स्त्री [ "पुरी ] १ नगरी-विशेष, मृंगी देश की राजधानी (इक )। र 'वर्त' देश की राज-धानी; "पावा भंगी य, मासपुरी वहा" ( पव २७५ )। "पू-रिया स्त्री [ °पूरिका ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। °ਲहु न [ °ਲघु ] तप-विशेष, 'पुरिमङ्ढ' तप; ( संवोध **५७**)। मास पुं [ माष ] १ अनार्य देश-विशेष: २ देश-विशेष से रहने वाली मनुष्य-जातिः (पग्ह १, १-पत्र १४.)। धान्य-विशेष, उड़द; (दे १, ६८)। ४ परिमाण-विशेष, मासा; ( वज्जा १६० )। <sup>°</sup>पण्णी स्त्री [ °पणीं ] वनस्पति-विशेष; ( पगग १---पन्न ३६ )। मासल देखो मंसल; (हे १, २६; इमा )।

```
४७४ )।
्रमासाहस पुं [मासाहस ] पित्ता-तिरोप; "मासाहससउपि-
    समो कि वा चिद्रामि घंघलियों" ( संवे ६: उव; उर ३, ३)।
  मास्तिअ पुं [ दे ] पिशुन, खल, दुर्जन; ( दे ६, १२२ )।
  मासिअ वि [ मासिक ] मास-संवन्धी; ( उवा; श्रीप )।
  मासिआ स्त्री [ मातृष्वसः ] माँ की वहिन; ( धर्मवि २२)।
  मासु देखो मंसु=रमशुः (हे २, ८६)।
  मासुरी स्त्री [ दे ] रमश्रु, दाढ़ी-मूँछ; ( दे ६, १३०; पात्र)।
  माह पुं [ माघ ] १ मास-विशेष, माघ का महिना; ( पात्र); हे
    ४, ३४७ )। २ संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि; ३ एक संस्कृत
    काव्य-प्रनथ, शिशुपाल-वध काव्य; (हे १, १८७)।
   माह न दि ] कुन्द का फूल: (दे ६, १२८)।
  माहण पुंसी [ माहन, ब्राह्मण] हिंसा से निवृत्त, ब्राहिंसकः,—
    १ मुनि, साधु, ऋषि; २ श्रावक, जैन उपासक; ३ वाह्मण;
    ( ब्राचा; सुब २, २, ४८; ४४; भग १, ७; २, ६; प्रास्
-र्% प्र∘; महा ); स्त्री—°णी; (कप्प )। °क् ुंड न [ °कुण्ड ]
   मगध देश का एक प्राम; ( त्राचृ १ )।
 ्माहप्य पुंत [ माहात्म्य ] १ महत्व, गौरव; २ महिमा,
    प्रभाव: ( हे १, ३३; गउड; कुमा; सुर ३, ४३; प्रास १७)।
  माहप्या स्री कपर देखो: (उप ७६८ टी )।
  माहय पुं [ दे ] चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष; ( उत्त ३६, १४६)।
  माहव पुं [ माधव ] १ श्रीकृत्य, नारायण; (गा ४४३; वजा
    १३०)। २ वसन्त ऋतुः ३ वैशाख मासः (गा ७७७:
    रुक्मि १३)। "पणइणी स्त्री [ "प्रणयिनी ] लदमी; (.स
    423 ) 1
 भाहविथा स्त्री [ माधविका ] नीचे देखो; ( पात्र )।
  माहवी सी [माधवी ] १ लता-विरोष; (गा ३२२; अभि
    १६६: स्वप्न ३६ )। २ एक राज-पत्नी; ( पडम ६, १२६;
20, 958)1
्रमाहारयण न [दे] १ वस्र, कपड़ा; २ वस्त्र-विशेष; (दे
    ६, १३२ ) ।
 - माहिंद पुं [माहेन्द्र ] १ एक देव-लोकः; (सम ८)।
    एक इन्द्र, माहेन्द्र देवलोक का स्वामी; (ठा २,३---पत
    ८५)। ३ ज्वर-विशेष; "माहिंदजरो जाग्रो" (सुपा
    ६०६)। ४ दिन का एक मुहूर्त; (सम १९)। १ वि.
    महेन्द्र-संवन्धी; ( पडम ४४, १६ )।
```

मासिलिय वि मांसिलित ] पुष्ट किया हुआ; ( गउड; सुपा

```
माहिल पुं [ दे ] महिषी-पाल, भैंस चराने वाला; ( दे ६,
  930)1
माहिवाय पुं [दे] १ शिशिर पवन; (दे ६, १३१)। २
 माघका पवनः (षड्)।
माहिसी देखो महिसी; (कप्प)।
माही स्त्री [माघी] १ माघ मास की पूर्णिमा; २ माघ की
 श्रमावास्याः ( सुज्ज १०, ६ )।
माहुरं वि [ माथुर ] मथुरा काः, ( भत १४४ )।
माहुर न [ दै ] शाक, तरकारी; ( दे ६, १३० )।
माहुर १ वि [ माधुर, °क ] १ मधुर रस वाला;
माहरय | ग्राम्ल-रस से भिन्न रस वाला: ( उवा ) ।
माहुरिअ न [ माधुर्य ] मधुरता; ( प्राकृ १६ )।
माहिलंग वुं [मातुलिङ्ग ] १ बीजपूर वृत्तः, बीजौरानीवृ का
 पेड़; (हे १, २४४; चंड )। २ न वीजौरे का फल; ( पड़:
 कुमा )।
माहेसर वि [ माहेश्वर ] १ महेश्वर-भक्त; (सिरि ४८)।
  २ न नगर-विशेप; ( पडम १०, ३४ )।
माहेसरी स्री माहेश्वरी ] १ लिपि-विशेष; ( सम ३५)।
  २ नगरी-विशेष; ( राज )।
मि ( यप ) देखो अवि=ग्रपि; ( भवि )।
मि° स्रो [ मृत् ] मिटी, मही; "जह मिल्लेवावगमादलाष्ट्रणो-
 वस्समेव गइभावो" ( विसे ३१४२)। °िपंड पुं [ °िपण्ड ]
  मिही का पिंडा; ( ग्रिम २००)। "समय वि [ "मय ] मिही
  का बना हुआ; ( उप २४२; पिंड ३३४; सुपा २७० ) ।
मिअ देखो मय=मृगः "सवणिंदियदोसेणं मिझो मझो वाहवा-
  ऐंगा" ( सुर ८, १४२; उत्त १, ४; पगह १, १; सम ६०;
 रंभा; ठा ४, २; पि १४ ) । °चक्क न [ °चक्क ] विद्या-
  विशेष, याम-प्रवेश ब्रादि में मुगों के दर्शन ब्रादि से शुभाशुभ
 फल जानमे की विद्या; (सूत्र २, २, २७)। °णअणी,
 °नयणा स्त्री [ °नयना ] देखो मय-च्छी; ( नाट; सुर ६,
  ११३)। "मय पुं [ "मद ] कस्तूरी; (रंभा ३१)।
  °रिंड पुं [ °रिषु ] सिंहः (सुपा ४७१)। °दाहण पुं
 ि वाहन ] भरतद्तेल के एक भावी बीर्थंकर; ( सम १४३)।
मिअ देखी मित्त=मिल; (प्राप्र)।
मिअं वि [ दे ] अलंकृत, विभूपित; ( षड् )।
मिअ वि [ मित ] मानोपेत, परिमित; ( उत १६, ८; सम
 १४२; कप्प )। २ थरेड़ा, ग्रल्प; "मित्रं तुच्छं" (पात्र)।
```

°वाइ वि [ °वादिन् ] ब्रात्म ब्रांदि पदार्थों को परिमित मानने वाला; ( ठा ८--पत ४२७ )। मिअ देखो मिव= इवः (गा २०६ अः, नाट )। मिअ° देखो मिआ। "गाम पुं [ "त्राम] त्राम-विशेष; (विपा १, १)। मिअआ स्त्री [ सृगया ] शिकार; ( नाट --शकु २७ )। मिअंक पुं [ मृगाङ्क ] १ चन्द्र, चाँद; ( हे १, १३०; प्राप्र; कुमा; काप्र १६४)। २ चन्द्र का विमान; ( सुज्ज २०)। ३ इत्वाकु वंश का एक राजा; ( पउम '४, ७ )। °मणि पुं िमणि ] चन्द्रकान्त मणिः; ( कप्पू )। मिअंग देखो मयंग=मृदंगः ( कप्य )। मिअसिर देखो मगसिर: ( पि ५४ )। मिआ स्त्री [ंमुगा ] १ राजा विजय-की पत्नी; ( विपा १,१ )। २ राजा वलभद्र की पत्नी; ( उत्त १६, १ ) °उत्त, °पुत्त पुं [ °पुत्र ] १ राजा विजय का एक पुत्र; (विपा १, १; कर्म १५)। २ राजा वलभद्र का एक पुत्त, जिसका दूसरा नाम वलश्री था; (उत्त १६, २)। वर्द स्त्री [ वती ] १ प्रथम वासुदेव की माता का नाम; (सम १४२)। रं राजा शतानीक की पटरानी का नाम; (विषा १, १)। मिइ स्त्री [मिति ] १ मान, परिमाण; २ हद, अवधि; "िकं दुक्करमुवायाणं न मिई जमुत्रायसत्तीए" (धर्मवि १४३)। मिइ देखे। सिंउ=मृत्; (धर्मसं ४४८)। मिइंग देखो मयंग=मृदंग; (हे १, १३७; कुमा )। सिइंद देखो सइंद=मृगेन्द्र; ( ग्रभि २४२ )। मिउ स्त्री [ मृद् ] मिट्टी, मट्टी; "मिउदं डचक्कचीवरसामग्गीवसा कुलालुवा" ( सम्मत २२४ ), "मिउपिंडो दव्यघडो सुसावगो तह य दव्यसाहु ति" (उप २५५ टी )। मिउ वि [ मृदु ] कोमल, सुकुमार; ( श्रौप; कुमा; सण )। मिंचण न [दे] मींचना, निमीलन; (दे ३, ३०)। मिंज° ) स्त्री [ मज्जा ] १ शरीर-स्थित धातु-विशेष, हाड के बीच का अवयव-विशोष; ( पगह १, १— मिंजिय ) पत ८; महा; उवा; श्रीप )। २ मध्यवर्ती अवयवः "पेहुणमिं जिया इवा" (पराण १७ -पत्र ५२६)। मिंठ ) पुं [दे ] हिस्तिगक, हाथी का महावत: (उप १२८ मिंठिल रे हो; कुत्र ३६८; महा; भत ७६; धर्मवि ८१; १३४; मन १०; उप १३० ) देखो मेंड । मिंढ ) पुंखो [मेद्र] १ मेंडा, मेल, गाडर; (विसे मिंडय ∫ ३०४ टो; उप प्ट २०४; कुप्र १९६२), ''ते यं दरा

मिंडया ते य'' ( धर्मवि १४० )। स्त्रो—°िंडया; (पाग्र)। २ न पुरुष-लिंग, पुरुष-चिह्न; ( राज )। °मुह पुं [ °मुख ] १ अनार्य देश-विशेष; ( पव २७४ ) । २ न. नगर-विशेष; ᢏ (राज)। देखो मेंढ। मिंढिय पुं, मेणिढक ] शाम-विशेषः (कर्म १)। मिग देखो मय=मृग; ( विपा १, ७; सुर २, २२७; सुपा १६८; उव ), "सीहो मिगाणं सलिलाण गंगा" ( सुत्र १, ६, २१)। "गंध्र पुं ["गन्ध्र ] युगलिक मनुःय की एक जातिः (इक)। °नाह पुं[°नाथ] सिंहः (सुपा ६३२)। **ैवइ** पुं[**ँपति ]** सिंह; ( पगह १,१; सुपा ६३६ )। ँवालुंकी स्रो [ ँवालुङ्की ] वनस्पति-विशेष; (पगण १७ — पल ४३०)। "शिर पुं [ "शिर ] सिंह; ( उन; सुर ६, २७०)। शहिव पुं | भिष्य ] सिंह; (पगह २, ४)। मिगया स्त्री [ मृगया ] शिकार; ( सुपा २१४; कुप्र २३; मोह ६२)। मिगव्य न [मृगव्य ] अर देखो; (उत्त १८, १)। मिगसिर देखो मगसिरः ( सम ८; इकः पि ४३६ )। मिगावई देखो मिआ-वई; ( पडम २०, १८४; २२, ४४; उन; श्रंत; कुप्र १८३; पडि )। मिगी स्त्री [ मृगी ] १ हरिणी; ( महा ) । २ विद्या-विशेष; (राज)। 'पद न [ 'पद ] स्त्री का गुह्य स्थान, योनि; (राज)। मिच्चु देखो मच्चु; ( षड्; कुमा )। मिच्छ (अप) देखा इच्छ=इष्; "न उ देश कप्यु मिच्छइ न न दंडु'' (भवि)। मिच्छ पुं [ म्लेच्छ ] यवन, ब्रनार्य मनुज्य: ( पडम २७, १८; ३४, ४१; ती १४; संबोध १६ )। °पह पुं िप्रभु म्लेच्छों का राजा; (रंभा )। °पिय न [ °प्रिय ] पलागडु, लशुन; "मिच्छिप्पयं तु भुतं जा गंधो ता न हिंडंति" (बृह ४)। भहिच पुं [ भिष्य ] यवनों का राजा; (पतम १२, १४)। मिच्छ न [ मिथ्य ] १ असत्य वचन, भूठ; २ वि. असख, भूठा; "मिन्छं ते एवमाहंसु" ( भग ), "तं तहा, नेव मिन्छं" ( पउम २३, २६ )। ३ मिथ्यावृष्टि, सत्य पर विश्वास नहीं रखने वाला, तत्त्व का अश्रद्धालु; ''मिच्छो हियाहियविभागना-ः गासगगासमित्रग्रो कोइ'' (विसे ५१६)। मिच्छ° देखो मिच्छा; (कम्स ३, २; ४)। °कार पुं [ °कार ] :सिध्या-करण; ( श्रावम )। °त्त न [ °त्व ] सत्य तत्त्र पर अश्रद्धा, सत्य धर्म का अविश्वास; ('ठा ३, ३;

श्राचू ६; भग; श्रोप; उप ५३१; छुमा)। 'ति वि ['त्विन्] सत्य धर्म पर विश्वास नहीं करने वाला, परमार्थ का अश्रद्धालु; (दं ९८)। 'दिहि, 'दिहीय, 'दिहि, 'दिहिय वि ['द्विष्ट, 'कि ] सत्य धर्म पर श्रद्धा नहीं रखने वाला, जिन्धमं के मिन्न धर्म को मानने वाला; (सम २६; कुमा; ठा २, २, श्रोप; ठा १)।

मिच्छा श्र [मिथ्या] १ श्रसत्य, भूठा; (पाश्र)। २ कर्म- विशेष, मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म; (कम्म २, ४; १४)। ३ गुण-स्थानक विशेष, प्रथम गुण-स्थानक; (कम्म २, २; ३; १३)। 'दंसण न ['द्शिन] १ सत्य तत्य पर अश्रद्धा; (सम ६; भग; श्रोप)। २ श्रसत्य धर्म; (कुमा)। 'नाण न ['झान] असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान; (भग)। 'सुअ न ['श्रुत] असत्य शांख, मिथ्यादृष्टि-प्रणीत शाख; (ग्रंदि)।

मिज्ज अकं [मृ] मरना। 'मिञ्जंति; (सूझ १, ७, ६)।

वक्र—मिज्जमाण; (भग)। भिज्जात के देखी मान्या।

मिज्जमाण है देखो मा=मा।

मिज्ञक्त वि [ मेध्य ] शुचि, पविल; ( उप ७२८ टी ) । मिट सक [ दे ] मिटाना, लोप करना । मिटिज्ञसु; (पिंग ) । प्रयो—मिटावह; (पिंग ) ।

मिह वि [मिष्ट, सृष्ट ] मीठा, मधुर; "मुहमिहा मणदुद्रा वेसा सिहाण कहमिहा" (धर्मवि ६४; कप्पू; सुर १२, १७; हे १, १२८, रंभा )।

मिण सक [ मा, मी ] १ परिमाण करना, नापना, तोलना। २ जानना, निश्चय करना। मिण्डः, ( विसे २९८६), मिण्डः, ( पव २४४)।

मिणाण न [मान] मान, माप, परिमाण; ( उप पृ ६७)। मिणाय न [दे] बलात्कार, जबरदस्ती; (दे ६, ११३)।

मिणाल देखो मुणाल; (प्राक्ट कः, रंभा)।
भित्त पुं [मित्त ] १ सूर्य, रिवः; (सुपा ६४६; सुख ४; ६; पात्र; वज्ञा १४४)। १ नचत्रदेव-विशेष, अनुराधा नचल का अधिष्ठायक देवः (ठा २, ३—पल ००; सुज्ज १०, १३)। ३ अहीराल का तीसरा मुहतः (सम ६१; सुज्ज १०, १३)। ४ एकं राजा का नामः (विषा १, २)। ६ पुंनः दोस्तः, वयस्य, सखाः "मित्तो सही वयंसो" (पाञ्च), "पहाण-मित्ता" (स ०००), "तिविहो मित्तो हवइ" (स ०१६;

सुपा ६४४; प्रास ७६)। केसी स्त्री [ केशी ] रचक

पर्वत पर रहने वालो एक दिवकुमारी देवी; "श्रलंबुसा मित (?त)केसी" (ठा ८—पल ४३७; इक्)। ैगा खो [ गा ]
वैरोचन वलीन्द्र की एक अग्र-महिषी; एक इन्द्राणी; (ठा ४, १—पल २०४)। °णंदि पुं [ निन्दन् ] एक राजा का नाम; (विपा २, १०)। दिमा पुं [ दाम ] एक कुलकर पुरुष का नाम; (सम ११०)। दिवा खी [ देवा ] श्रवुराधा नत्तल; (राज )। देवा वि [ वत्.] मित वाला; (उत्त ३, १८)। देण पुं [ देवन ] एक पुरोहित-पुल; (सुपा ४०७)।

मित्त देखो मेत्त=माल; (कप्प; जी ३१; प्रास् १४१)।

मित्ति हो [ मिति ] १ मानं, परिमाणः २ सापेनाताः, "उस्सम्मववायाणं मित्तीए ब्रह्ण भोयणं दृह्णे।

99=)1

मित्तल पुं [दे ] कन्दर्प, काम; ( दे ६, १२६; सुरं १३,

उस्सग्गववायाणं मितीइ तहेव उवगरणं" ( ब्रक्स ३७ )। मित्तिआ स्त्री [ पृत्तिका ] मिटी, मटी; ( ब्रमि २४३ )। "वई स्त्री [ वती ] दशार्णं देश की प्राचीन राजधानी;

( विचार ४८ ) । मिसिजा श्रक [ मिटचीय् ] मित्र को चाहना । वक्ट—मिसि-ज्जमाणः ( उत ११, ७ ) ।

मित्तिय न [ मैंत्रिय ] १ गोत-विरोष, जो वत्स गोत की एक शांखा है; २ पुंची, उस गोत्र में उत्पन्न; (ठा ७—पत >-३६०)।

मित्तिवय पुं [दे] ज्येष्ट, पति का वड़ा भाई; (दे ६, १३२)

मित्ती स्त्री [ मैहन्त्री ) मित्रता, दोस्ती; (स्त्रम २, ७, ३६; शा १४; प्रास् ८)।

मिथुण देखो मिहुण; ( पउम ६६, ३१ )। मिदु देखो मिउ; ( प्रभि १८३; नाट—रतना ८० )।

मिरिअ पुन [मिरिच ] १ मिरिच का गाछ; २ मिरच, मिर्ची; (पगण १७—पन १३१; हे १, ४६; ठा ३, १ टी; पन २१६)।

मिरिआ स्त्री [दि ] कुटी, फोंपड़ी; (दे ६, १३२)।

मिरिइ (ख़ी [ मरीचि ] किरण, प्रभा तेज, "वृंचल-मिरी ( मिरिइकवयं" ( ब्रोप ), "सप्पहा समिरि (१री)या मिरीइ ( ब्रोप ), 'निक्कंकडच्छाया समिरीया" (ब्रोप; ठा मिरीय ४, १ — पत्र २२६ ), "विज्जुवणमिरीइस्ट्रिपंत-

```
तेय-" ( ग्रीप ), "सूरिमरीयकवर्य विश्विम्मुयंतिहिं" ( पण्ह
    १, ४—पत ७२)।
  मिल प्रक मिल् मिल् मिल्म। मिल्म; (हे ४, ३३२;
    रंभा; महा )। कर्म-मिलिजाइ; (हे ४, ४३४)।
    वकु—मिलंत; (से १०, १६)।
   मिलक्खु पुंन. देखो मिच्छ=म्तेच्छ; ( ग्रोघ ४४०; धर्मसं
    ५०८; ती १४; उत्त १०, १६ ), "मिलक्ख्णि" (पि
    ३्द्र १ ) ।
े, मिलण न [ मिलन ] मेल, मिलना, एकलित होना; "लोगमिल-
    ग्रम्मि" ( उप ५७८; बुपा २६० )।
   मिलणा स्त्री. ऊपर देखोः ( उप १२८ टीः; उप ७०६ )।
   मिला ) अक [म्लै ] म्लान होना, निस्तेज होना।
   मिलाअ मिलाइ, मिलाग्रइ; (हे २, १०६; ४, १८;
    २४०; षड् )। वक्र—मिलाअंत, मिलाअमाण; (पि
    १३६; ठा ३, ३; खाया १, ११)।
   मिलाञ्च े वि [स्लान ] निस्तेज, विच्छाय; ( गाया १,
   मिलाण । १—पत्र ३७; स ४२४; हे २, १०६; कुमा;
    महा )।
   मिलाण न दि ] पर्याण (१) "—थासगमिलाणचमरीगंड-
    परिमंडियकडीणं" ( ग्रौप )।
  मिलाणि स्त्री [ म्लानि ] विच्छायता; ( उप १४२ टी )।
  .मिलिअ वि [ मिलित ] मिला हुत्रा; ( गा ४४३; कुमा )।
   मिलिअ वि मिलित ] मिलाया हुन्ना; (कुमा )।
   मिलिच्छ देखो मिच्छ=म्लेच्छ; (हे १, ८४; हम्मीर
     ३४ ) ।
   मिलिट्ट वि फिलप्ट । १ ग्रस्पष्ट वाक्य वाला; २ म्लान;
    ३ न ग्रह्पष्टं वाक्यः ( प्राकृ २७ )।
   मिलिमिलिमिल अक [ दे ] चमकना । वक्न-मिलिमिलि-
   ंमिलंत; (पग्ह १, ३—पत्र ४४)।
   मिलीण देखो मिलिअ; ( ब्रोधमा २२ टी )।
   मिल्ल सक [ मुच् ] छोड़ना, लागना । मिल्लइ; ( भवि )।
    वक्र--मिल्लंत; ( सुपा ३१७ ) । क्र--मिल्लेव ( ग्रप );
    ( कुमा )। प्रयो—कवक्र — मिल्लाविज्जांत; ( कुप्र
     982 ) 1
   मिल्लाविथ वि [ मोचित ] छुड़ाया हुआ; ( सुपा ३८८;
  ः हम्मीर १८; कुप्र ४०१ )।
   मिल्लिअ ( अप ) देखो मिलिअ; ( पिंग )।
  मिविलर वि [ मोक्तु ] छोड़ने वाला; ( कुमा )।
```

```
मिल्ह देखो मिल्छ । मिल्हइ; ( श्रात्मानु २२ ), मिल्हति;
 ( कुप्र १७ )। भवि—-मिल्हिस्सं; ( कुप्र १० )। कृ-
 मिल्हियव्वः (सिरि ३४७)।
मिल्हिय वि [ मुक्त ] छोड़ा हुआ; ( श्रा २७ )।
मिव देखो इव; (हे २, २८२; प्राप्र; कुमा ) I
मिस सक [ मिस् ] शब्द करना। वक्र—मिसंत; (तंदुः
 ४४ )।
मिस न मिष ] वहाना, छल, व्याज; ( चेश्य ५३१:
 सिक्खा २६; रंभा; कुमा )।
मिसमिस अक [दे] १ अत्यन्त चमकना । २ ख्व जलना ।
 वक् — मिसमिसंत; ( णाया १, १ — पत्र १६; तंदु २६;
 उप ६४८ टी )।
मिसल ( त्रप ) सक [ मिश्रयू ] मिश्रण करना, मिलाना ।
 मराठी में 'मिसलगों' । मिसलइ; (भवि )।
मिसळ ( ब्रप ) देखो मीस, मीसाळिअ; ( भवि ) ।
मिसिमिस देखो मिसिमिस। वक्र-मिसिमिसंत,
 मिसिमिसंत, मिसिमिसिमाण, मिसिमिसीयमाण,
 मिसिमिसेंत, मिसिमिसेमाण: ( श्रीप: कप्प: पि ५५५
 टना; पि ११८; णाया १, १—पत ६४ )।
मिसिमिसिय वि [ दे ] उद्दीप्त, उत्तेजित; ( सुर ३, ४०)।
मिस्स सक [ मिश्रय ] मिश्रण करना, मिलाना। मिस्सः
 (हे ४, २८)।
मिस्स देखो मीस=मिश्र; (भग)।
°िमस्त पुं [ °िमश्र] पूज्य, पूजनीय; ''वसिद्दमिस्सेसु'' (उत्तर
  9.03 )1
मिरुसाक्तर पुन [ मिश्राक्तर ] खाद्य-विशेष; "श्रणुराहाहिं मि-
 स्ताकूरं भोच्चा कर्ज सार्घेति" (सुज्ज १०, १७)।
मिह अक [ मिध् ] स्नेह करना । मिहसि; (सुर ४,
  २१)।
मिह देखो मिस=मिष; "निग्गश्रो श्रतियगामंतरगमणमिहेण"
  ( महा )।
मिह देखो मिहो; ( त्राचा )।
मिहिआ सो [दे] मेघ-समूह; (दे ६, १३२)। देखो
  महिआ।
मिहिआ स्त्री [मेघिका ] ग्रन्प मेघ; (से ४, १७)। देखो
 महिआ।
मिहिर पुं [ मिहिर ] सूर्य, रिवः, (उप पृ ३४०; सुपा ४१६ः)
 धर्मा १),
```

"सायरनिसायराणं मेहसिंहडीण मिहिरनिलणीणं। द्रोवि वसंतार्गा पडिवन्नं नन्नहा होइ" ( उप ७२८ ही)। मिहिला स्त्री [मिथिला ] नगरी-विशेष; (डा १०; पडम भूरे०, ४k; गाया १, ५—पत १२४; इक )। मिहु व देखो मिहो; (उप १४७: त्राचाः)। मिह्' ∫ मिहुण न [ मिश्रुन ] १ स्त्री-पुरुष का युग्म, दंपती; ( हे १, १८७; पाद्य; कुमा )। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; (विचार १०६)। मिहो त्र [मिथस् ] परस्पर, त्रापस में: ( उप ९७६: स , १३६; पि ३४७)। भीअन [दे] समकाल, उसी समय; (दे६, १३३)। मीण पुं [ मीन ] १ मतस्य, मछली; ( पाद्य; गउड; ग्रोघ ११६; पुर ३, ४३; १३, ४६ )। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष; ( सुर ३, ४३; विचार १०६; संवोध ४४)। मीत देखों मित्त=मित्तः; ( संदि १७ )। मीमंस सक [मीमांस्] विचार करना। कु-"अ--∰ामंसा गुरु" ( स ७३० <u>)</u> । मीमंसा स्त्री [ मीमांसा ] जैमिनीय दर्शन; ( सुख ३, १; धर्मवि ३८)। मीमंसिय वि [ मीमांसित ] विचारितः ( उप ६८६ टी )। मीरा स्त्री [दे ] दीर्घ चुल्ली, वड़ा चुल्हा; ( सूत्रानि ७६ )। मील अक [ मील ] मीचाना, सकुचाना । मीलइ; ( हे ४, २३२; षड् )। मील देखो मिल; (वि ११)। मीलच्छीकार पुं [मीलच्छीकार] १ यवन देश-विशेष: "भीलच्छीकारदेसोवरि चलिदो खप्परखाणराया" ( हम्मीर ३१)। २ एक यवन राजा; (हम्मीर ३१)। मीलण न [ मीलन ] संकोच; (कुमा )। मीलण देखो सिलणः ''खणजणमणमीलग्रोवमा विसया" (वि ११; राज)। मीलिंश देखो मिलिश=मिलित; (पिंग)। मीस, सक [ मिश्रय् ] मिलाना, मिश्रण करदा। कर्म-मीसि-ज्जाइ: (पि ६४)। मीस वि [ मिश्र ] १ संयुक्त, मिला हुआ, मिश्रित; ( हे. १, ४३: २, १७०; कुमा; कस्म २, १३; १६; ४, १३; १७; २४: भगः श्रीपः, दं २२ )। २ नः ल्गातार तीन दिनों का उपवास; ( संबोध १८ )।

मीसालिअ वि [ मिश्र ] संयुक्त, मिला हुआ; (हे २, १७०; कुमा ) । मीसिय वि [ मिश्रित ] अपर देखो; ( कुमा; कप्प; भवि)। मुञ सक मोद्य ] खुश करना। कवक् - मुइउजंत; (से ७, ३७)। मुख सक [ मुच् ] छोड़ना । मुग्रइ; ( हे ४, ६१ ), मुग्रंति; (गा ३१६)। वक - मुअंत, मुयमाण; (गा ६४१; से ३, ३६: पि ४८१)। संश-मुझ्ताः (भग)। मुअ वि [ मृत ] मरा हुआ; ( से ३, १२; गा १४२; वज्सा १४८; प्रास् ४७; पडम १८, १९६; उप ६४८ टी )। °वहण न [ °वहन ] शव-यान, ठउरी; ( दे २, २० ) । मुअ वि [स्मत ] याद किया हुआ; (सूत्र २, ७, ३८; आचा )। मुअंक देखो मिअंक; ( प्राक्त ८)। मुअंग देखो मिअंग; ( षड्; सम्मत २१८-)। मुअंगी सी [दे] कीटिका, चींटी; (दे ६, १३४)। मुअग्ग पुं [दे] 'ब्रात्मा वाह्य श्रीर अभ्यन्तर पुर्गतों से वना हुआ है' ऐसा मिध्या ज्ञान; (ठा ७ टी-पत ३८३ )। मुअण न [ मोचन ] छुटकारा, छोड़ना; (सम्मत ७८; विसे ३३१६; उप ४२०)। मुअल ( अप ) देखो मुअ=मृत; ( पिंग )। मुआ स्त्री [ मृत् ] मिही; ( संदित ४ )। मुआ स्त्री [ मुद्र ] हुर्ष, खुशी, ज्ञानन्द; "सुरयरसाज्रोवि मुयं ग्रहियं उवजगाइ तस्स सा एसा" (रंभा )। मुआइणी स्त्री [ दे ] हुम्त्री, चार्गडालिन; ( दे ६, १३४)। मुआविअ वि [ मोचित ] छुड़वाया हुआ; (स ४४६)। मुइ वि [ मोचिन् ] छोड़ने वाला; (विसे ३४०२ )। मुद्दअ वि [ सुदित ] १ हर्षित, मोद-प्राप्तः ( सुर ७, २२३; प्रास १०४; उन: श्रोप )। २ पुं. रावण का एक सुभट; ( पडम ४६, ३२ )। मुइअ वि [दे] योनि-शुद्ध, निर्दोष माता वाला; "मुइयो जो होई जोणिसद्धो" ( ग्रीप-टी ) । मुइअंगा देखो मुअंगी; "उनितप्ति काया मुइंग्रंगाई ननिर छहे" (पिंड ३४१)। मुइंग देखो मिअंग; (हे १, ४६; १३७; प्राप्त; उवा; कप्पं: सुपा ३६२; पात्र )। "पुनखर पुन ["पुण्कर] मद्रग का ऊपरला भाग; (भग)।

मुइंगलिया ) स्त्रो [दे ] कीटिका, चींटी; (उप १३४ टी; र्गथा ८६; विसे १२०८; पिंड ३५१ टी) । मुद्दंगि वि [ मृद्ङ्गिन् ] मृदंग वजाने वाला; ( कुमा )। मुइंद् देखो मइंद्=मृगेन्द्र; ( प्राकृ ८ )। मुइउजंत देखो मुअ=मोदय्। मुइर वि [ मोक्तृ ] छोड़ने वाला; ( सण )। मुउ देखो मिउ; (काल )। मुउउंद पुं [ मुचुकुन्द ] १ नृप-विशेषः ( अञ्च ६६ )। २ पुष्पत्रृत्त-विशेषः; (.कप्पू ) । मुउंद पुं [ मुकुन्द ] विष्णु, नारायणः (नाट—चैत १२९)। मुउर देखो मउर=मुकुर; (षड् )। मुउल देखो मउल≔मुकुल; ( षड्; मुद्रा ⊏४ )। मुंगायण न [ मृङ्गायण ] गोत-विशेष, विशाखा नदात का गोल; (इक)। म्ंच देखो मुअ=मुच्। मुंचइ, मुंचऐ; ( षड्; कुमा )। भूका--मुंची; (भत्त ७६)। भवि-मोच्छं, मोच्छिहि, मुंचिहिद्दः (हे ३, १७१; पि ४२६)। कर्म-मुच्चदः मुचए, मुच्चंति; (ब्राचा; हे ४, २०६; महा; भग), भित-मुन्चिहिति; (भग)। वकु—मूंचंत; (कुमा)। कवकु— मुञ्चंतः (पि ४४२)। संक्र—मोत्तुं, मोत्तुआण, मोत्तूण; (कुमा; षड्; प्राक्त ३४)। हेक् —मोत्त्ं; ( इसा ); मुंचणहिं ( अप ); ( इसा )। इ—मोत्तव्व, मुत्तब्बः (हे ४, २१२; गा ६७२; सुपा ४८६ )। मुंज पुंत [ मुझ ] मूँज, तृषा-विशेष, जिसकी रस्सी वनाई जाती है; ( सूत्र २, १, १६; गच्छ २, २६; उप ६४८ टी)। °मेहला स्त्री [ °मेखला ] मूँ ज का कटीस्तः; (णाया १, १६-पत २१३)। मुंजइ न [ मौक्षिकिन् ] १ गोल-विशेष; २ पुंह्मी उस गोल में उत्पन्नः ( ठा ७--पन ३६० ) । मुंजायण वुं [ मौञ्जायन ] ऋषि-विशेषः; (हे १, १६०; प्राप्त )। मुंजि पुं [ मौक्षिन् ] ऊपर देखो; ( प्राकृ १० )। मुंट वि [दे] होन शरीर घाला: ''जे वंभचेरभद्रा पाए पाडंति वंभयारीयां । ते हति इंटमुटा योहीवि सुदुल्लहा तेसिं" (संवोध १४)। मुंड सक [ मुण्डय् ] १ मुँडना, वाल उखाड़ना । २ दीचा देना, संन्यास देना । मुंडइ; ( भिव ), मुंडेह; ( सूत्र २, २, ६२ )। प्रयो—वक् - मुंडाचेंत; (पंचा १०, ४८

टी ), हेक्-मुंडावेउं, मुंडावित्तए, मुंडावेत्तए; (पंचा १०, ४८; ठा २, १; कस)। मुंड पुंन [ मुण्ड ] १ मस्तक, सिर; ( हे ४, ४४६; पिंग)। २ वि. मुगिडत, दीन्नित, प्रव्रजित; ( कप्प; उवा; पिंड ३९४)🔖 °परसु पुं [ °परशु ] नंगा कुल्हाड़ा, तीव्हण कुठार; ( पगई १, ३--पत ५४ )। मुंडण न [ मुण्डन ] केशों का अपनयन; ( पंचा २, २; स २७१; सुर १२, ४५ )। मुंडा स्त्री [ दे ] मृगी, हरिगी; ( दे ६, १३३ )। मुंडाविअ वि [ मुण्डित ] मूँडाया हुया; ( भग; महा; णाया 9, 9)1 मुंडि वि [ मुण्डिन् ] मुण्डन करने वाला; ( उव; श्रोप; भत्त १००)। मुंडिअ वि [ मुण्डित ] मुण्डन-युक्त; ( भग; उप ६३४; मुंडी ह्यी [दें] नीरङ्गी, शिरो-वस्न, घूँघट; (दे ६, १३३ )। मुंड ) षुं [ मूर्घन् ] मूर्घा, मस्तक, सिर; ( हे १, २६) मुंढाण / २,४१; वड् )। देखो मुद्ध=मूर्धन । मुकलाच सक [दे] भेजवाना; गुजराती में 'मोकलाववुं'। संक्र—सुकलाविऊणः: (सिरि ४७४)। मुक्क ( अप ) सक [ मुच् ] छोड़ना; गुजराती में 'मूकवुं'। मुक्दरः (प्राक्त ११६)। संक्र-मुक्किः (नाट-चैत मुक वि [ मूक ] वाक्-शक्ति से रहित; ( हे २, ६६; सुपा **४**४२; षड् )। मुक्त देखो मुक्तल; (विसे ५५०)। मुक्त वि [ मुक्त ] १ छोड़ा हुआ, त्यक्त; ( उना; सुपा ४७५; महा; पार्अ )। २ मुक्ति-प्राप्त, मोच्च-प्राप्त; (हे २, २ )। ३ लगातार पाँच दिन के उपनास; ( संबोध ४८ )। देखो मुत्त=मुक्त। मुक्कय न [ दे ] दुलहिन के अतिरिक्त अन्य निमन्त्रित कन्यामी का विवाह; (दे १, १३४) । मुकल वि [ दे ] १ उचित, योग्य; ( दे ६, १४७ ) । २ स्वैर, स्वतन्त्र, बन्धन-मुक्तं; (दे ६, १४७; सुर १, २३३; विवे १८; गउड; सिरि ३४३; पात्र; सुपा १९८ )। मुक्कुंडी स्री [दे] जुट, (दे६, १९७)। मुक्कुरुड युं [ दे ] राशि, ढेर; ( दे ६, १३६ )।

```
मुक्ख पुं [ मोक्ष ] १ मुक्ति, निर्वाण; ( पुर १४, ६४; हे
  २, ८६; सार्घ ८६ )। २ छुटकारा; "रियामुक्खं" (रयण
  ६४: धर्मवि २१ )।
र्कुम्ख वि [ मूर्ख ] ब्रज्ञानी, बेवकूफ; (हे २,११२; कुमा;
  गा = २; सुपा २३१)।
मुक्ख वि [ मुख्य ] प्रधान, नायक; ( हास्य १२४ ) ।
मुक्ख पुंत [ मुष्क ] १ व्रगडकोष; २ वृद्ध-विरोष; ३
 चोर, तस्कर; ४ वि. मांसल, पुष्ट; ( प्राप्र )।
मुक्खण देखो मोक्खणः (सिक्खा ४१)।
मुक्खणी स्त्री [ मोक्षणी ] स्तम्भन से छुटकारा करने वाली
 विद्या-विशेषः (धर्मवि १२४)।
मुख देखो मुह=मुख; ( प्रासू ६; राज )।
मुग देखो: मुग्ग: "एगमुगभरुव्वहणे असमत्थो किं गिरिं वहइ"
 ( सुपा ४६१ )।
मुगुंद देखो मउंद=मुकुन्द; ( त्राचा २, १, २, ४; विसे ७८
 री )।
मुगुंस पुंची [दे] हाथ से चलने वाले जन्तु की एक जाति,
र्जुजपरिसर्प-जातीय एक प्राणी; (पण्ह १, १—पत्र ८)।
 स्री-"सा; ( उवा ) । देखों मंगुस, मुग्गस ।
मुग्ग पुं [ मुद्रुग ] १ धान्य-विशेष, मुँगः ( उवा) । २ रोग-
 विशेष; (ति १३)। ३ पिन-विशेष, जल-काक; (प्राप्र)।
 °पण्णी स्त्री [ °पणी ] वनस्पति-विशेषः; ( पषण १—पत
 ३६ )। °सेल पुं [ °शैल ] पर्वत-विशेष, कभी नहीं भिजने
 वाला एक पर्वत; ( उप ७२८ टी )।
मुग्गड पुं [दे] मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष; (हे ४, ४०६)।
  देखो मोगगड ।
मुगार न [ मुद्रगर ] १ पुष्प-निरोष: (वजा १०६) । २ देखो
  मोगगर; ( प्राप्त; श्राप ३६; ऋप )।
मुग्गरय न [ दे मुग्धारत ] मुग्धा के साथ रमणः; ( क्जा
  908)1
मुगाल देखो मुलाड; (ती १४) ।
मुँगोस पुं [ दे ] नकुल, न्यौला; ( दे ६, ११८ )। 🗸
मुगाह अक [प्र+स] फैलना। मुगगहर(१); (धात्वा
  984)1
मुग्गिल ) पुं[दे] पर्वत-विशेष; (ती ७; भत १६१)।
 मुग्गिक्ल ∫
 मुन्तुसु देखो मुग्गसः ( दे ६, ११८ )।
 मुग्बड देखो मुग्गड; (हे ४, ४०६)।
```

मुग्धुरुड देखो मुक्कुरुड; (दे ६, १३६)। मुचकुंद ) देखो मुउउंद; ( सुर २, ७६; कुमा )। मुचुकंद 🕽 मुच्छ त्रक [ मुच्छें ] १ मृच्छित होना । २ श्रासक्त होना । ३ वदना । मुच्छर, मुच्छए; ( कस; सूत्र १, १, ४, २ ) । वक्-मुच्छंत, मुच्छमाण; ( गा ५४६; त्राचा )। मुच्छणा स्त्री [ मूर्च्छना ] गान का एक श्रंग; ( ठा ७— पत ३६५)। मुच्छा स्त्री [ मूर्च्छा ] १ मोह; ( टा २, ४; प्रास् १७६)। २ अचेतनावस्था, वेहोशी; ( उव; पडि )। ३ एदि, आसक्ति; (सम ७१)। ४ मूर्छना, गीत का एक ग्रंग; (ठा ७---पत ३६३)। मुच्छाविक वि [मूचिर्छत ] मूर्छ-युक्त किया हुग्रा; (से 97, 35) 1 मुच्छिअ: वि [ मूच्छित ] १ मूर्च्छ-युक्तः; ( प्रास् १५; उवा )। २ पुं. नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र २७ )। मुच्छिज्जंत वि [मूर्च्छायमान ] मूर्च्छा को प्राप्त होता; ('से 93, 83)1 मुच्छिम वुं [ मूच्छिम ] मत्स्य-विशेषः "वा याए काएणं मणरहिष्याणं न दारुणं केम्मं। जीव्रणसहस्त्रमाणो मुच्छिममच्छो उब्राहरणं " (मन ३)। मुच्छिर वि [ मूच्छित् ] १ वढने वाला; २ वेहोशी वाला; ( कुमा )। मुज्भः श्रक [ मुह् ] १ मोह करना । २ घवड़ाना । मुज्भः इः ( ब्राचा; उव; महा )। भवि—मुज्मिहिति; ( ब्रोप )। कु—मुज्ञिम्बयन्यः ( पण्ह २, ६—पत १४६; उव )। मुद्धिम पुंस्ती [ दे ] गर्व, ब्रहंकार, गुजराती में 'मोटाई'; "कय-मुहिमंगीकारो" (हम्मोर ३४)। देखो मोहिम। मुद्र वि [ मुष्ट, मुणित ] जिसकी चोरी हुई हो वह; ( पिंड ४६६: सुर २, ११२: सुपा ३६१: महा )। मुद्धि पुंस्त्री [ मुष्टि ] मुद्दो, मूठी, मूका; "मुद्दिणा", "मुद्दीत्र" (पि ३७६; ३८४; पात्र, रंभा; भवि )। °जुज्म न [ °यु-व्ह ] मुष्टि से की जाती लडाई, मुकामूकी; ( श्राचा )। °पु-त्थय न [ <sup>°</sup>पुस्तक ] १ चार अंगुल लम्बा बताकार पुस्तक; २ चार श्रंगुल लम्बा चतुष्कोण पुस्तक; ( पन 🗝 ) । मुहिअ पुं [मोप्रिक] १ भ्रनार्थ देश-विशेष; २ एक भ्रनार्थ मनुष्य-जाति; ( ग्रहप १, १—पत्र १४ ) । ३ मुद्री :से

लंडने वाला मल्ल; ( पगह २, ४—पत १४६ )। ४ वि. मुष्टि-संवन्धी; (कप्प),। मुहिअ पुं [ मुण्कि ] १ मल्ल-विशेष, जिसको वलदेव ने मारा था; (पगह १,४—पत्न ७२; पिंग)। २ अनार्य देश-३ एक श्रनार्य मनुष्य-जाति; ( इक )। मुङ्क देखो मुंढ; ( कुमा )। मुङ्घ वि [ मुग्ध, मूढ ] मूर्ख, वेवकूफ; ( इम्मीर ४१ ) । मुण सक [ ज्ञा, मुण् ]::जानना । मुण्य, मुणंति, मुणिमो; (हे ४, ७; क़ुमा)। कर्म—मुलिउजद्यः; (हे ४, २५२), मुणिज्जामि; ( हास्य १३८ )। वक् — मुणंत, मुणंत; . ( महा: पडम ४८, ६ )। कवक् —मुणिउज्जमाण; ( से २, ३६ )। संक-मुणिय, मुणिउं, मुणिऊण, मुणे-ऊणं; ( श्रीपः, महा ) । कृ—सुणिअन्व, सुणेअन्वः; (कुमा; से ४, २४; नव ४२; कप्प; उव; जी ३२)। मुणण न [ ज्ञान, मुणन ] ज्ञान, जानकारी; ( कुप्र १८४; संवोध २५; धर्मवि १२५; सण )। मुणमुण सक [ मुणमुणाय् ] अन्यक्त शन्द करना, वड़व-ड़ना । वक्र---**मुणमुणंत, मुणमुणिंत**; ( महा ) । मुणाल पुन [ मृणाल ] १ पनकन्द के अपर की वेल—लता; ( ब्राचा २, १, ८, ११ )। २ विस, पञ्चनालः ३ पञ्च श्रादि के नाल का तन्तु-सूत; (पात्र; णाया १, १३; ४ वीरण का मूल; ५ पद्म, कमल; "मुणालो", "मुणालं" ( प्राप्र; हे १, १३१ )। मुणालि वुं [ मुणालिन् ] १ पद्म-समूहः, २ पद्म-युक्त प्रदेश, कमल वाला स्थान; "मुणाली वाणाली" ( सुपा ४१३ )। मुणालिआ ) ह्यो [मृणालिका, °ली ] १ विस-तन्तु, मुणाली ∫ कमल-नाल का सूता; (नाट--रत्ना २६)। र विस का अंकुर; (गउड)। ३ कमलिनी; (राज)। देखो मणालिया। मुणि पुं [ मुनि ] १ राग-द्वेष-रहित मनुष्य, संत, साधु, ऋषि, यतो; ( ग्राचा; पात्र; कुमा; गडड )। २ व्यगस्त्य ऋषि; "जलहिजलं व मुणिणा" ( सुपा ४८६ )। ३ सात की संख्या; ४ छन्द-विशेष; (पिंग)। °चंद पुं [ °चन्द्र ] १ एक प्रसिद्ध जैन त्राचार्य त्रौर प्रन्थकार, जो वादी देवसुरि के गुरू थे; (धम्मो २४)। २ एक राज-पुत्त; (महा)। °नाह पुं [ <sup>°</sup>नाथ ] साधुर्श्नों का नायक; ( सुपा १६०; २४० )। **ंपुंगव पुं [ ंपुङ्गव**] श्रेष्ठ मुनि; (सुपा ६७; श्रु ४१ )। °राय पुं [ °राज ] मुनि-नायकः, ( सुपा १६० )। °चइ पुं

िपति वही अर्थ; ( सुपा १८१; २०६ )। °वर पुं [ °वर ] श्रेष्ट मुनि; ( सुर ४, ५६; सुपा २४४ ) । °वेज-यंत पुं [ °वैजयन्त ] मुनि-प्रधान, श्रेष्ट मुनि; ( सूत्र १, ६, २०)। °सीह युं [ °सिंह ] श्रेष्ठ मुनि; ( पि ४३६ 📉 °सुञ्चय पुं [ °सुत्रत ] १ वर्तमान काल में उत्पन्न भारत-वर्ष के वीसर्वे तीर्थं कर; (सम ४३)। र भारतवर्ष के एक भावी तीर्थंकर; ( सम १५३ )। मुणि पुं [दे मुनि ] वृत्त-विशेष, अगस्ति-दुम; (दे ६, १३३; कुमा )। मुणिअ वि [ ज्ञात, मुणित ] जाना हुआ; ( हे २, १६६; पात्रः, कुमाः, त्रवि १६; पगह १, २; उप १४३ टी )। मुणिंद् वुं [ मुनीन्द्र ] श्रेष्ठ मुनि; ( हे १, ८४; भग )। मुणिर वि [ ज्ञातु, मुणितृ ] जानने वाला; ( सपा )। मुणीस वुं [ मुनीश ] मुनि-नायकः ( उप १४१ टीः; भवि ) । मुणीसर पुं [ मुनीश्वर ] अपर देखो; ( सुपा ३६६ )। मुणीस्तिम ( ग्रप ) पुंन [ मनुष्यत्व ] १ मनुष्यपनः र पुरुषार्थः; ( हे ४, ३३० )। मुत्त सक [ मूत्रय् ] मूतना, पेशाव करना । मुतंति; ( 🚉 १ ( ६३ मुत्त न [ मूत्र ] प्रस्तवण, पेशाव; ( सुपा ६१६ )। मुत्त देखो मुक्क≔मुक्तः (सम १;से २,३०;जी.२).। ें।लय पुंस्रो [ ें।लय ] मुक्त जीवों का स्थान, ईपत्प्राग्मारा-नामक पृथिवी; (इक )। स्त्री—°या; (ठा ८—पत ४४०; सम २२ )। मुत्त वि [ मूर्त ] १ मूर्ति वाला, रूप वाला, त्राकार वाला; (चैत्य ६१)। २ कठिन; ३ मूढ़; ४ मूर्च्छा-युक्त; (हे २, ३०)। ४ पुं. उपवास, एक दिन का उपवास; ( संबोध १८)। ६ एक प्राण का नाम; (कप्प)। मुत्त° देखां मुत्ताः; ( श्रीपः, पि ६७; चैत्य १४ )। मुत्तव्व देखो मुंच। मुत्ता स्त्री [ मुक्ता ] मोती, मौक्तिक; (कुमा )। "जाळू. न [ °जाल ] मुक्ता-समूह, मोतियों की माला; ( ग्रोप; पि ६७)। °दाम न [ दामन् ] मोतित्रों की माला; ( स ४,२)। °चलि, °चली स्त्री [°चलि, °लीः]' १ मोती की माला, मोती का हार; ( सम ४४; पात्र )। २ तप-विशेष; (ग्रंत ३१ ) । ३ द्वीप-विशोष; ४ समुद्र-विशेष; ( राज ) । **ँसुत्ति** स्त्री [ 'शुक्ति ] १ मोती की छीप; २ मुद्रा-विशेष; (चेड्य २४०; पंचा ३, २१)। °हल न [°फल]

मोती; (हे १, २३६; कुमा; प्रासू २)। °हलिहल वि [ फल्वत् ] मोती वाला; (कप्पू )। मुत्ति स्त्री [ मूर्त्ति ] १ रूप, ब्राकार; "मुत्तिविमुत्तेषु" (पिंड 🌿 ; विसे ३९८२) । २ प्रतिविम्व, प्रतिमृतिं, प्रतिमा; "चउ मुहमुत्तिचउक्कं" (संबोध र )। ३ शरीर, देह; (सुर १, ३; पात्र )। ४ काठिन्य, कठिनत्व; (हे २, ३०; प्राप्र)। °मंत वि [ भत् ] मूर्ति वाला, मूर्त, रूपी; ( धर्मवि ६; सुपा इद्धः ध्रुह्०)। मुत्ति स्त्री [ मुक्ति ] १ मोत्त, निर्वाण; (त्राचा; पात्र; प्रासू १११)। र निर्लोभता, संतोष: (श्रा ३१)। मुक्त जीवों का स्थान, ईयत्प्राग्भारा पृथिवी; ( ठा ८—पन ४४० )। ४ निस्संगता; ( ग्राचा )। मुत्ति वि [ मूत्रिन् ] बेहु-मूल ्रोग वाला; "उयरिं च पास मुतिं च सृषियं च गिलासिषं" ( ब्राचा )। मुत्ति वि [ मौवितन्, मौवितक ] मोती परोने वालाः (उप ष्ट्र २१०)। मुत्तिअ न [ मौक्तिक ] मुक्ता, मोती; ( से ४, ४६; कुप्र ३; द्वीताः, सुपा २४; २४६; प्रासु ३६; १७१)। देखो मोत्तिअ। ृ मुत्तीली सी [दे] १ मूबाशय; (तंदु ४१)। २ वह छोटा कोठा जो ऊपर नीचे संकोर्ण श्रीर मध्य में विशाल हो; (राज)। मुत्थ ति [ मुस्त ] मोथा, नागरमोथा; ( गउड )। स्ती---**ॅत्था; (** संबोध ४४; कुमा ) । मुद्राग देखो मुअगा; ( ठा ७—पत ३५२ )। मुदा सी [ मुद् ] हर्प, खशी। "गर वि [ कर ] हर्प-जनकः (सूत्रं १, ६, ६)। मुद्रुग पुं [दे] प्राह-विशेष, जल-जन्तु की एक जाति; (जीव १ टी-पल ३६ )। मुद्द सक [ मुद्रय् ] १ मोहर लगाना । २ वंद करना । ३ श्रंकन करना। मुद्देह; (धम्म ११ टी)। भुद्दं त पुं [दे] १ उत्सवः २ सम्मान (१)ः (स ४६३ः 8 8 ) 1 मुद्दग ) पुं [ मुद्रिका ] कॅंगुठी; ( उता ), "लद्धो भद् ! मुद्दय ∫ तुमे किं श्रह ॄश्रंगुलिमुद्दशो एसो''(पउम ५३, २४)। मुद्दा स्त्री [ मुद्रा ] १ मोहर, छाप; ( सुपा ३२१; वज्जा १४६)। २ अँगृठी; (उना)। ३ विशेष; ( चैत्य १४ )।

मुहिअ वि [ मुद्रित ] १ जिस पर मोहर लगाई गई हो वह; २ वंद किया हुआ; ( णाया १, २--पत ८६; ठा ३, १--पत १२३; कप्पू; सुपा १४४; कुप्र ३१ )। मुद्दिअ° ) स्त्री [ मुद्रिका ] श्रॅगूठो; ( पगह १, ४; कप्पुः मुद्दिआ ∫ श्रीप; तंदु २६ )। °वंध पुं [°वन्ध ] प्रन्थि-वन्ध, वन्ध-विशेष; ( ग्रोघ ४०२; ४०४ )। मुह्आ स्री [ मृद्धीका ] १ दान्ता की तता; ( परण १ 🚟 पत ३३)। र दानाः ( ठा ४, ३—पत २३६; उत ३४, -१४: पन १४४ )। मुद्दी स्त्री [दे ] चुम्बन; (दे ६, १३३)। मुद्रदुय देखीं मुद्रुगः ( पराष १—पत ४८ )। मुद्ध देखो मुंढ; ( श्रीप; कप्प; श्रोधभा १६; कुमा)। °न्न वि [ न्य ] १ मस्तक में उत्पन्न; र मस्तक-स्य, अयेसर; ३ मूर्धस्थानीय रकार त्रादि वर्ण; (कुसा)। "य पुं [ "ज ] केरा, वाल; ( पगह १, ३--पह ४४)। °स्टूल न [ँशूल ] मस्तक-पीड़ा, रोग-विशेष; ( णाया १, १३ ) । मुद्ध वि [ मुग्ध ] १ मृढ, मोह-युक्त; २ सुन्दर, मनोहर, मोह-जनकः ( हे २, ७७; प्राप्तः कुमाः विपा १, ७--पत 1 ( 00 मुद्धा स्त्री [ मुग्धा ] सुग्ध स्त्री, नायिका का एक भेदः (कुमा)। मुद्धा ( अप ) देखां मुहा; ( कुमा )। मुद्धाण देखो मुंढ; (उवा; कप्प; पि ४०२)। मुञ्म पुं [दे] घर के जवर का तिर्थक् काष्ट, गुजराती में 'मोभ'; (दे ६, १३३)। देखो मोन्म। मुमुक्खु नि [ मुमुखु ] मुक्त होने की चाह वाला; ( सम्मत 180)1 मुम्मुइ ) वि [ मूकमूक ] १ अत्यन्त मूकः, १ अञ्यक्त-मुम्मुयं∫ भाषी; (स्त्र १, १२, ६; राज )। मुम्मुर सक [ चूर्णय् ] चूरना, चूर्ण करना । मुम्मुरइ; ( प्राक्ट ox ).1. मुम्मुर युं [दे ] करीव, गोइंठा; (द ६, १४७)। मुम्मुर पुं [दे मुमुर] १ करीपानि, गोइंठा की आगः (दे ६, १४७; जी ६)। २ तुपामि; (सुर ३, १८७)। भस्म-च्छन ग्रमि, भस्म-मिश्रित ग्रमि-कण; ( उप ६४८ टी; ्जी ६; जीव १)। 👝 🗆

मुम्मुही स्त्री [ मुन्मुखो ] मनुज्य की दश दशायों में नववीं ५१६; तंदु १६ )। मुर अक [ लड् ] १ विलास करना। २ सक. उत्पीडन करना । ३ जोभ चलाना । ४ उपदे प करना । ५ व्याप्त करना। ६ बोलना। ७ फेंकना। मुरइ; (प्राक्त ७३)। मुर अक [ स्फुट् ] खीलना। मुख; (हे ४, ११४; षड् )। मुर पुं [ मुर ] दैत्य-विशेष । °रिड पुं [ °रिपु ] श्रीकृष्या; (ती ३)। °वेरिय पुं [ °वेरिन् ] वही अर्थ; ( कुमा )। **ारि पुं [ीरि ]** वही अर्थ; ( वज्जा १५४ ) । मुरई स्त्री [दे] असती, कुलटा; (दे ६, १३४)! मुरज ) पुं [ मुरज ] मृदङ्ग, वाद्य-विशेष; ( कप्प; पाष्र); मुख र् गा २४३; सुपा ३६३; श्रंत; धर्मवि ११२; कुप्र २८८; श्रीप; उप पृ २३६ )। देखो मुखा। मुरल पुंव [ मुरल ] एक भारतीय दिल्ला देश, केरल देश; "दिश्रर ग दिहा तुए मुरला" ( गा प्र ६ )। मुरव देखो मुरयः ( श्रौपः उप प्र २३६ )। २ श्रंग-विशेष, गल-घिरका; ( भ्रौप )। मुरवि स्त्री [ दे मुरजिन् ] ग्राभरण-विशेष; (ग्रीप )। मुरिअ वि [ स्फुटित ] खीला हुआ; ( कुमा )। ्रमुरिअ वि [दे] १ लुटित, इटा हुआ; (दे ६, १३४)। २ मुड़ा हुआ; वक वना हुआ; ( सुपा ५४७ )। मुरिअ पुं [ मौये ] १ एक प्रसिद्ध चित्रिय-वंश; (उप २११ दी )। र मौर्य वंश में उत्पन्न; ''रायगिहे मू( १ मु )िएय-वलभद्दें (विसे २३५७)। मुरुंड पुं [ मुरुण्ड ] १ अनार्य देश-विशेष; ( इक; पव २७४)। २ पादलिप्तस्रि के समय का एक राजा; (पिंड ४९४; ४९८)। ३ पुंस्ती मुरुएड देश का निवासी मनुज्य; ( पगह १, १—पत १४ ); स्त्री—°डी; ( इक ) । मुरुक्ति स्त्री [दे] पक्वान्न-विशेष: (सण)। मुरुक्ख देखो मुक्ख=मूर्ख; ( हे २, ११२; कुमा; सुपा ६११; प्राकु ६७ )। ् मुरुमुंड पुं [दे] जूट, केशों की लट; (दे ६, ११७)। मुरुमुरिअ न [ दे ] रणरणक, उत्सुकता; ( दे ६, १३६; पात्र )। मुरुह देखो मुरुष्ख; ( षड् )। ्र मुलासिअ पुं [दे ] स्कुलिंग, अप्ति-कषा, (वे ६, १२४)।

मुद्ध्य ( त्रप ) देखो मुंच । मुल्लई; ( प्राष्ट्र ११६ )। " मुल्ल ) पुंन [मूल्य ] कोमत; "को मुल्लो" ( वज्जा मुह्लिअ 🕽 १४२; ग्रौप; पाग्र; कुमा; प्रयौ ७७ )। मुव ( श्रप ) देखो मुअ≔मुच् । मुवइः ( भवि )। मुन्बह देखो उन्बह=उद् + वह्। मुन्बहइ; (हे २, १७४)। मुस सक [ मुष् ] चोरी करना । मुसइ; ( हे ४, २३६; सार्घ ६२)। भवि — मुसिस्सइ; (धर्मवि ४)। कर्मे — मुसिज्जामो; (पि ४५५)। वक्ट**-मुसंत;** (ःमहा)। कवक् — मुसिज्जंत, मुसिज्जमाण; ( सुपा ४५०; कुप्र २४७)। संक्र—मुस्तिऊण; (स ६६३)। मुसंहि देखो मुसुंहि; (सम १३७; पग्ह १, १—पत ८; उत्त ३६, १००; पराण १—पत ३४ )। मुसण न [ मोषण ] चोरी; ( सार्घ ६०; धर्मवि ४६ ) । मुसल पुंत [मुसल ] १ मूपल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल त्रादि अन्त कूटे जाते हैं; ( औप; उवा; पड्; हे १, ११३) । २ मान-विशेष; (सम ६८)। **ेधरं** पुं [**ेधर**] वलदेव; (कुमा)। "उह पुं [ "ायुध ] वलदेव; (पायर्)। ्रमुसल वि [ दे ] मांसल, पुष्ट; ( षड् ) । मुसिळि वुं [ मुसिळिन् ] वलदेव; ( दे १, ११८; सण )। मुसली देखो मोसली; ( श्रोघमा १६१ )। मुसह न [दे] मन की आकुजता; (दे ६, १३४)। मुसा ब हो [ मुवा ] मिथ्या, अनृत, भूठ, असत्य भावण; ( उवा; षड्; हे १, १३६; कस ), "अयार्णता मुसं वए" ( स्य १, १, ३, ८; उत्र )। ँवाद देखो <sup>°</sup>घाय; ( सुत्र , ३, ४, ८)। °वादि वि [°वादिन्] भूठ वोलने वाला; (पण्ह १, २; य्राचा २, ४, १, ८)। °वाय पुं [ °वाद ] भूठ वोलना, श्रसत्य भाषण; ( सम १०; भग; कस )। म्साविअ वि [ मोषित ] चुरवाया हुत्रा, चोरी कराया हुत्रा; ( ब्रोघ २६० टी )। मुसिय वि [ मुषित ] चुराया हुआ; ( सुपा २२० )। 🎿 मुसुंढि पुंस्री [ दे ] १ प्रहरण-विशेष, शस्न-विशेष; (ग्रीप )। .२ वनस्पति-विशेषः ( उत ३६, १००ः सुख ३६, १०० )। मुसुमूर सक [भञ्ज्] भाँगना, तोड़ना । मुसुमूरहः; (हे ४, · १०६ )। हेक्र—"तेसिं च केसमिव मुसमु[ ?सुमू ]रिउ-मसमत्थो'' ( सम्मत १२३ )। मुसुमूरण न [ भञ्जन ] तोड़ना, खराडन; ( सम्मत १८७)। मुसुमूराविश्र वि [ भिज्ञत ] भँगाया हुन्ना; ( सम्मत ३० )।

मुसुमूरिअ वि [ भग्न ] भाँगा हुत्रा; ( पात्र; कुमा; सग्।) । मुह देखो मुज्म । "इय मा मुहस मणेणं" ( जीवा १० )। . संङ्क-मुहिअ; ( पिंग )। कवक्र-मुहिज्जंत; ( से ११, 900)1 मुह न [ मुख ] १ मुँह, वदन; ( पात्र; हे ३, १३४; कुमा; प्रासः १६)। २ अप्र भागः; (सुज्ज ४)। ३ उपायः; रे ( उत्त २४, १६; सुख २४, १६ ) । ४ द्वार, दरवाजा: ४ आरम्भ; ६ नाटक ग्रादि का सन्धि-विशेष: ७ नाटक श्रादि का शब्द-विशेष; 🖛 त्राद्य, प्रथम: ६ प्रधान, मुख्य; १० रान्द, ब्रावाज; ११ नाटक; १२ वेद-शास्त्र; ( प्राप्र; हे १, १८७ )। १३ प्रवेश; (निचृ ११ )। १४ पुं. वृत्त-विशेष, वडहल का गाछ; ( सुज्ज १०, ८ )। °णंतग, °णंतय न [ °ानन्तक ] मुख-विस्नकाः; ( अघिमा १४८ः; पव २ )। °तूरय न [°तूर्य ] मुँह से वजाया जाता वाद्य; ें धोवणिया स्त्री [ धावनिका ] मुँह धोने र की सामग्री, दतवन ब्रादि; "मुहधोविषायं खिप्पं उवणमेहि" (ब्रुट्स ६४८ टी )। °पत्ती स्त्री [-°पत्री ] मुख-विस्त्रका; (ँउवा; त्रोघ ६६६; द १८)। °पुत्तिया, °पोत्तिया, °पोत्ती स्त्री [ °पोतिका ] मुख-विस्त्रका, बोलते समय मुँह के ग्रागे रखने का वस्त्र-खगड; ( संबोध ५; विपा १, १; पत्र १२७)। <sup>°</sup>फुल्ल न [°फुल्ल ] १ वडहल का फुल; २ चिता-नक्तत का संस्थान; ( सुज्ज १०, ८ )। ° भंडग न िंभाण्डक ] मुखाभरण; ( ग्रौप )। °मंगलिय, °मंगलीअ वि [ "माङ्गिलक] मुँह से पर-प्रशंसा करने वाला, खशामदी; (कप्प; भ्रोप; स्त्र १, ७, २४)। °मक्कडा, °मक्कडिया स्री [ "मर्कटा, "टिका ] गला पकड़ कर मुँह को मोड़ना, मुख्-वक्रीकरणः; (धुर १२, ६७; गाया १, ८—पत्र १४४ )। °वंत वि [ °वत् ] मुँह वाला; ( भवि )। °वड पुं [ °पट ] मुँह के आगे रखने का वस्न; (से २, २२; १३, ४६)। ्विडण न [ °पतन ] मुँह से गिरना; ( दे ६, १३६ )। 🎜णण पुं [ °वर्ण ] प्रशंसा, खुशामद; ( निचू ११ )। °वास पुं [ °वास ] भोजन के अनन्तर खाया जाता पान, घूर्ण ब्रादि मुँह को सुगन्धी बनाने वाला पदार्थ; ( उवा ४२; उर ८, ४)। °वीणिया स्त्री [ °वीणिका ] मुँह से वि-कृत शब्द करना, मुँह से वाद्य का शब्द करना; ( निचू ४ )। मुहड देखो मुहल। "ासय न [ "ाशय ] एक नगर; ( ती 94)1 मुहत्थडी स्नी [ दे ] मुँह से गिरना; ( दे ६, १३६ ) 🎼

मुहर देखो मुहळ=मुखर: ( सुपा २२८ )। मुहरिय वि [ मुखरित ] वाचाल वना हुआ, श्रावाज करता: (सुर ३, ४४)। मुहरोमराइ स्त्री [दे] भ्रू, भौं; (दे ६, १३६; षड्; 9.03 ) 1 मुहल न [दे] मुख, मुँह; (दे ६, १३४; पड्)। मुहल वि [ मुखर ] १ वाचाट, वकवादी; (गा ५७८; पुर ३, १८; पुपा ४ )। २ पुं. काक, कौब्रा; ३ शंख; (हे १, २४४; प्राप्र)। °रव पुं [ °रव ] तुमुल, कोला-हल; (पाञ्च )। मुहा म स्त्री [ मुघा ] व्यर्थ, निरर्थक; (पात्र, सुर ३, १; धर्मसं ११३२; श्रा २८; प्रासू ६ ), "मुहाइ हारिंति अप्पायां" ं( संबोध ४६)। °जीवि वि [ °जीविन् ] भिज्ञा पर निर्वाह करने वाला; ( उत्त २४, २८ )। मुहिअ न दि ] मुफत, विना मूल्य, मुफत में करना; (दे ६, १३४ )। मुहिआ स्त्री [दे मुधिका ] उपर देखो; (दे ६, १३४; कुमा; पात्र ), "ते सन्नेनि हु कुमरस्स तस्स मुहियाइ सेवगा जाया" (सिरि ४५७), "जिलसासणंपि कहमवि लढ़ हारेसि मुहियाए" ( सुपा १२४ ), "मुह( १ हि) याइ गिगह लक्खं" ( कुप्र २३७ ) ! मुहु । अ [ मुहुस् ] वार वार; ( प्रासू २६; हे ४, ४४४; मुह्ं पि १८१)। मुहुत्त ) पुंन [ मुहूर्त ] दो घड़ी का काल, अठचालीस मि-मुहुसाग ∫ निट का समय; (ठा २, ४; हे २, ३०; श्रीप; भगः, कृष्पः, प्रास् १०५ः, इकः, स्वप्न ६४ः, आचाः, ओघ ५२१)। महमृह देखी महमृह; (पात्र )। मुहल देखो मुहल=मुखर; (पाम्र)। महल्ल देखो मह=मुख; (हे २, १६४; षड्; भवि ) । मुअ देखो मुकः=मूकः (हे २, ६६; आचाः, गउडः विपा 9,9)1 मूअ देखो मुअ≔मृत; "लज्जाइ कह गा मूंत्रो सेवंतो गामवाह-लियं" (वज्जां ५४)। मूअल ү वि [ दे मूक ] मूक, वाक्-शक्ति से हीन; ( दे मूअल्ल ∫ ६, १३७; हुर ११, ११४ )। मूअल्लइअ ) वि [्रें मूकायित ] मूक वना हुया; ( से ४, मूञल्लिञ 🎵 ४१; गडड; पि ४६४ ) ।

```
मूइंगलिया) देखो मुइंगलिया; ( उप १३४ टी; श्रोघ
भूइंगा रिश्द )।
मूइल्लथ वि [ मृत ] मरा हुआ;
िं एपिहं वारेइ जायो तइया मूइल्लायो, कहिं व गयो।
    जाहे विसं व जाय्रं सन्वंगपहोलिरं पेम्मं" (गा ६९६ य्र)।
सूड । पुं [ दे ] अन का एक दीर्घ परिमाण; "इगमूडलक्ख-
मूढ ∫ समिहियमिव धन्नं श्रितथ तायगिहे" ( सुपा ४२७ ),
र "तो तेहि ताडिय्रो सो गाढं कर्णमूढउन्व लउडेहिं" ( धर्मवि
980 )1
मूढ वि [ मूढ ] मूर्ख, मुग्ध; ( प्राप्र; कस; पडम १, २८;
 महा; प्रासू २६) । <sup>°</sup>नइय न [°नियक ] श्रुत-विशेष;
 शास्त्र-विशेष; ( आवम ) । °विस्तूड्या स्त्री [ °विस्तू-
 चिका ] रोग-विशेष; ( सुपा १३)।
मूण न [मोन ] चुप्पी; (स ४७७; पगहर, ४—पत
  939)1
मूयग पुं [दे मूयक] मेवाड़ देश में प्रसिद्ध एक प्रकार का
 तृण; (पण्ह २, ३—पत्न १२३)।
सूर सक [ भञ् ] भाँगना, तोड़ना । रइ; (हे ४, १०६)।
 भूका-मूरीय; (कुमा)।
मूरग वि [ भञ्जक ] भाँगने वाला, चूरने वाला; ( पगह १,
 ४---पल ७२ )।
मूल न [ मूल ] १ जड़; ( ठा ६; गउड; क़ुमा; गा २३२ )।
 र निवन्धन, कारण; (पगह १, ३—पत ४२)। ३ आदि,
 श्रारम्भः ( पगह २, ४)। ४ श्राध कारणः ( श्राचानि १,
 २, १—गाथा १७३; १७४)। १ समीप, पास, निकट;
: ( श्रोघ ३८४; सुर १०, ६ )। ६ नज्ञत-विशोष; (सुर १०,
 २२३)। े व्रतों का पुनः स्थापनः ( श्रीपः पंचा १६,
 २१)। पिप्पली-मूलः ( श्रोचानि १, २, १)। ६
 वशीकरण त्रादि के लिए किया जाता श्रोषधि-प्रयोग; ''श्रमंत-
्मूलं वसीकरणं" (प्रासू १४)। १० श्राद्य, प्रथम, पहलाः
 ११ मुख्य; (संवोध ३; श्रावम; सुपा ३९४ )। १२ मूलधन,
 पुंजी; (उत्त ७, १४; १४)। १३ चरण, पैर; १४ सूरण, कन्द-
 विशेष; १४ टीका आदि से व्याख्येय प्रन्थ; ( संद्धि २१ )।
  १६ प्रायश्चित्त-विशेषः ( विसे १२४६ )। १७ पुन कन्द-
 विशेष, मूली; ( अतु ६; श्रा २० )। °छेज्ज वि [ °छेदा ]
 मूल-नामक प्रायित से नाश-योग्य; (विसे १२४६)।
 °द्त्ता स्री [ °द्त्ता ] कृष्ण-पुत्र शाम्त्र की एक पत्नी;
 ( ग्रंत १४ ) । ंदेव पुं [ देव ] न्यक्ति-नाचक नाम;
```

```
(महा; सुपा ५२६)। दैवी स्रो िंदैवी ] लिपि-
 विशेष; ( विसे ४६४ टी )। °नायग पुं िनायक ] मन्दिर
 की अनेक प्रतिमाओं में मुख्य प्रतिमा; (संबोध ३)। ° प्यादि
 त्रि [ °उत्पादिन् ] मूल को उखाड़ने वाला; (संचि २५)।
 ँविंव न [ °विम्व ] मुख्य प्रतिमा; ( संबोध ३ )। °राय
 पुं [ °राज ] गुजरात का चौलुक्य-वंशीय एक प्रसिद्ध राजा;
 ( कुप्र ४ )। °वंत वि [ °वत् ] मूल वाला; ( ग्रौप; णाया
 १, १)। °सिरि स्त्री [ °श्री ] शास्त्रकुमार की एक पत्नी;
 ( यंत १४ )।
मूलग ) न [ मूलक ] १ कन्द-विशेष, मूली, मुरई; (पंपण
स्रूळय ∫ १; जी १३ ) । २ शाक-विशेष; (पव १५४; कुमा)।
मूलिंगा स्त्री [ मूलिका ] श्रोषधि-विशेष: ( उप ६०३ )।
मूलिय न [ मौलिक ] मूलधन, पुंजी; (उत्त ७, १६; २१)।
मूलिटल वि [ मूल, मौलिक ] प्रधान, मुख्य; "मूलिल्ले-
 वाहणे" (सिरि ४२३)
मूलिएल वि [ मूलचत् ] मूलधन वाला, पुंजी वाला; "ग्रात्थ
 य देवदत्ताए गाढा खुरतो मृतिल्लो मित्तसेणो अयलनामा सूट्य-
 वाहपुत्तो" (महा )।
मूली स्त्री [ मूलो ] ग्रोवधि-विशेव, वशीकरण ग्रादि के कार्य
 में लगती त्रोषधि; ( महा ) ।
मूस देखो मुस=मुष्। मूसई; (संचि ३६)।
मूलग ) पुं [ मूजक, मूजिक ] मूला, चूहा; ( उव; पुर १,
मुस्तय ∫ १८; हे १, ८८; षड्; कुमा )।
मूसरि वि [ दे ] भन्न, भाँगा हुया; ( दे ६, १३७ )।
मूसल वि [ दे ] उपचित; ( दे ६, १३७ )।
मूसल देखो मुसल=मुसल; (हे १, ११३; कुमा )।
मूसा देखो मुसा; (हे १, १३६)।
मूसा स्त्री [ मूपा ] मूस, धातु गालने का पातः ( कप्पः त्रारा
 १००; सुर १३, १८० )।
मूसा स्री [ दे ] लघु द्वार, छोटा दरवाजा; ( दे ६, १३७),।
मुसाञ्च न [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ६, १३७ )। 🕟 🙃
मूसिय देखो मूसय; ( श्राचा )। "रि पुं [ "रि ] मा-
 र्जार, विल्ला: ( ग्राचा ) ।
में ब्र [में ] १ मेरा; २ मुक्तते; (स्वप्न १४; ठा १)।
मेअ पुं [मेद ] १ अनार्य देश-दिशेष; (इक)। २ एँक
 अनार्य मनुष्य-जाति; (पगह १, १--पत १४)। ३
 पुंखी चागडाल; (सम्मत १७२); स्त्री-मेई; (सम्मत
 १७२ ) ।
```

```
मेअ वि [ मेय ] १ जानने योग्य, प्रमेय, पदार्थ, वस्तु; ( उत्त
    .१८, २३)। २ नापने योग्य; (षड्)। °न्न वि
    [ °ज्ञ ] पदार्थ-ज्ञाता; ( उत्त १८, २३; सुख १८, २३)।
   मेअ श्लंन [ मेद्स् ] शरीर-स्थित धातु-विशेष, चर्ची: (तंदु
   २ ३८; गाया १, १२—पत्न १७३; गउड )।
   मेअज्ज न [ दे ] धान्य, ग्रनः ( दे ६, १३८ )। 🗸
  ् मेअज्ज पुं [ मेदार्य ] मेदार्य गोल में उत्पन्नः ( सूत्र २, ७,
   . k'·)·ii
   मेअङ्ज पुं [ मेतार्य ] १ भगवान् महावीर का दशवाँ गणधरः
    (सम १६) । २ एक ज़ैन महर्षिः ( उनः सुपा ४०६ः
    विवे ४३ )।
   मेअय वि [ मेचक ] काला, कृष्ण-वर्ण; ( गउड ३३६ )।
   मेअर वि [ दे ] अ-सहन, अ-सहिज्छु; ( दे ६, १३८ )।
   मेअल पुं [ मेकल ] पर्वत-विशेष । °कन्ना ह्यी [ °कन्या ]
    नर्मदा नदी; (पात्र )।
   मेअवाडय पुंन [ मेद्पाटक ] एक भारतीय देश, मेवाड;
   "णाह दाहवित्रं सत्रालंपि मेत्रवाडयं हम्मीरवीरेहिं" ( हम्मीर
    २५ )।
   सेइणि°) स्त्री [ मेदिनी ] १ प्रथिवी, धरती; ( सुपा ३२;
: सम्मत १७२)। °नाह पुं [°नाथ] राजा; (उप पृ
   . १८६; सुपा १०८ )। ेपइ युं [ ेपित ] १:राजा; २
   ्रचागडालः "जो विद्युहपणयचरणोवि गोत्तभेई न, मेइणिपईवि न
   ्रहु मायंगो" (सुपा ३२)। °सामि वुं [ °स्वामिन् ]
   . राजा; ( उप्. ७२८ टी ) ।
   मेइणीसर पुं [ मेदिनीश्वर ] राजा; ( उप ७२८ टो )।
   मेंठ पुं दि ] हस्तिपक, महावत: (दे ६, १३८)। देखो
   ..मिंठ ।
   मेंठी ह्यी वि नेंडी, मेबी, गड़रिया; ( दे ६, १३५ ) ।
   मेंढ पुंस्रो [ मेढ़ ] मेंढा, मेव, गाड़र; ( ठा ४, २ )। स्री-
   ं हुती; (दे ६, १३८)। °मुह पुं [°मुख] १ एक अ-
   ्रन्तद्वीप; २ अन्तद्वीप-विशेष में रहने वाली मनुष्य-जाति; (ठा
  ८४, र-पत २२६; इक )। °विसाणा स्त्री [°विषा-
   ्रणा ] वनस्पति-विशेष, मेढाशिगी; (ठा ४, १—पत्र १८४)।
  ादेखो. मिंढ । 🦿
```

मेखला देखो मेहला; ("राज]) 🖂 🔻 🔻

मेघ देखों मेह; ( कुमा; सुपा ३०१ )। भालिणी स्त्री । [ भालिनी ] नन्दन वन के शिखर पर रहने वाली एक दि-

क्कुमारी द्वेवो; (ठा ८—पत ४३७ )। °वई स्त्री [ °वती ] एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ५---पल ४३७ )। °वाहण पुं ि वाहन ] एक विद्याधर राज-कुमार: ( पडम ४, ६४ )। मेघंकरा स्त्री [ मेघडूरा ] एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ५— पत्न ४३७ )। . मेच्छ देखो मिच्छ=म्लेच्छ: ( श्रोघ २४: श्रोप: उप ७२८ टी: मुदा २६७ )। मेज्ज देखो मेअ=मेय; ( षड्; णया १, ५--पत १३२; श्रा 9=)1 मेजमा देखो मिजमा; (महा ४, ११; ४०, २४ )। मेट देखो मिट । प्रयो—मेटाव; (पिंग)। मेडंभ पुं [ दे ] मृग-तन्तुः ( दे ६, १३६ )। मेडय पुं दि ] मजला, तला, गुजरातो में 'मेडो'; "तस्स य सयणहाणं संचारिमकहमेडयस्सुविरं" (सुपा ३४१)। मेड्ड देखो मेंढ; ( उप पृ २२४ )। मेढ पुं [ दे ] विशिक-सहाय, विशिक् को मदद करने वाला; ( दे €, 9३5) | मेडक पुं [दे ] काष्ठ-विशेष, काष्ठ का छोटा डंडा; ( पगह १, १---पलं ८ ) । मेढि पुं मिथि ] पशुवन्धन-काष्ठ; खले के बीच का काष्ठ जहाँ पशु को वाँघ कर धान्य-मर्दन किया जाता है; (हे १, े २१५; गच्छ १, ८; गाया १, १—पत्र ११ )। २ आ-धार, ब्राधार-स्तम्भः "सयस्स वि य एं कुडुंबस्स मेढी पमाएं श्राहारे श्रालंवणं चक्ख् मेडीभूए" ( उना ), "सुत्तत्थिवऊ ल-क्खणजुतो गच्छस्स मेढिभूयो य्र'' (श्रा १; कुप्र र६६; सं-वोध २४)। °भूअ वि िभूत ] १ ब्राधार-सदृश, ब्रा-धार-भूत: (भग)। २ नाभि-भूत, मध्य में स्थित; (कुमा)। मेणुआ ) स्त्री [मेनका] १ हिमालय की पत्नी; र णक्का ∫ स्वर्ग की एक वेरया; ( श्रमि ४२; नाट—विक ४७ पिंग )। २ अवधारणः 'भो-मेत्त न [ मात्र ] १ साकल्य, संपूर्णता; अणमेतं" (हे १, ८१)। मेत्तल [दे] देखो मित्तल; (सुर १२, ११२)। ४ मेत्ती स्त्री [ मैत्त्री ] मिलता, दोस्ती; (से १, ६; गा २७२; स ७१६: उव )। मेधुणिया देखो मेहुणिआ; (निचू १ )। मेर ( अप ) वि [ मदीय ] मेरा; ( प्राकु १२०; भवि )।

मेरग पुं मिरक, मैरेयक ] १ तृतीय प्रतिवासुदेव राजा; ( पउम ४, १४६ )। र मद्य-विशेषः ( उर्वाः विपा १, २— पत्र २७ )। ३ वनस्पति का त्वचा-रहित दूकड़ा: "उच्छ-मेरगं" ( ब्राचा २, १, ८, १० ) । मेरा स्त्री दि मिरा ] मर्यादा; (दे ६, ११३; पात्र, कुप्र ३३४; अज्म ६७; सण्: हे १, ८७; कुमा; औष )। मेरा स्त्री [ मेरा ] १ तृषा-विशेष, मुञ्ज की सलाई; ( पगह २, ३--पत १२३ )। २ दशर्वे चक्रवर्ती की माता; (सम ११२)। मेरु पुं [ मेरु ] १ पर्वत-विशेष; ( उव; प्रास् १४४ )। छन्द-विशेष; ( पिंग ) । मेल सक [ मेलयू ] १ मिलाना । २ इकहा करना । मेलई, मेलंति; (भिवः; पि ४८६) । संक्र--मेलिता, मेलियः; (पि ४८६; महा)। मेल पुं [ मेल ] मेल, मिलाप, संगम, संयोग, मिलन; ( सूत्रनि १४; दे ६, ४२; सार्ध १०६ ), "दिहो पियमेलगो मए स-वियो" ( कुप्र २१० )। मेलण न [ मेलन ] अपर देखो; ( प्रास् ३४ )। मेलय पुं [मेलक ] १ संवन्य, संयोग; ( क़ुमा ) । २ मेला, ज्न-समूह का एकतित होना; ( दे ७, ८६; ति ८६ )। मेलव सक [ मेलय्, मिश्रय् ] मिलाना, मिश्रण करना । मेल-वइ; ( हे ४, २८ )। भवि--मेलवेहिसिः ( पि ५२२ )। संक्र—मेलवि ( अप ); ( हे ४, ४२६ ) । मेलाइयव्य नीचे देखो । मेलाय अक [ मिल् ] एकवित होना । "पडिनिक्खमिता एग-यथ्रो मेलायंति" (भग)। संक्र--मेलायिताः (भग)। कृ—मेलाइयव्वः ( ब्रोघमा २२ टी )। मेळाव देखो मेळव । मेलावइ; ( भवि )। मेळाच पुंन [ मेळ ] १ मिलाप, संगम, मिलन; (सुपा ४६६), "निञ्चं चिय मेलावं सुमग्गनिरयाण श्रद्दुलहं" ( सिंह १४३)। मेलावग देखो मेलयः ( ब्रात्महि १६ )। मेलावड ( अप ) देखो मेलय; "मणवल्लहमेलावडउ पुनिहिं लव्भइ एह्" (सिरि ७३)। मेलावय देखो मेलावगः ( सुपा ३६१: भवि )। मेलाविअ वि [मेलित ] मिलाया हुत्रा, इकहा किया हुत्रा; (से १०, २८)। मेलिअ वि [मिलित] मिला हुन्ना; (ठा ३,१ टी—पत ११६; महा; उव ),

"एवं सुसीलवंतो असीलवंतेहिं मेलिओ संतो । ा पानेइ गुणपरिहाणी मेलणदोसाणुसंगेणं'' ( प्रास् ३५ )। मेळी स्रो [दे] संहति, जन-समूह का एकतित होना, मेला; (दे ६, १३८)। मेलीण देखो मिलीण; ( पउम २, ६ ), ''त्रगणोगणकडक्खं-तरपेसित्रमेली विदिद्विपसराइं" (गा ६/६६; ७०२ अ)। मेल्ल देखो मिल्ल । मेल्लइ; ( हे ४, ६१ ), मेल्लेमि; (कुप्र १६ ) । वक्र—मेरलंत; (महा) । संक्र—मेरलंब, मेल्लेप्पिणु ( अप ); ( हे ४, ३४३; पि ४८८ )। कु— मेल्लियन्त्र; ( उप ४४४ )। मेल्लण न [ मोचन ] छोड़ना, परित्याग; ( प्रास् १०२ ) । मेल्लाविय वि [ मोचित ] छुड़वाया हुत्रा; ( सुरः८, ६८; महा )। मेव देखो एव; (पि ३३६)। मेवाड ) देखां मेअवाडय; (ती १४; मोह ५५)। मेवाढ 🛭 मेस पुं [ मेष ] १ मेंडा, गाड़र; ( सुर ३, ४३)। २ राशि-विशेष; (विचार १०६; सुर ३, ५३)। मेह पुं [ मेघ ] १ अभ्र, जलधर; ( औप ) । २ कालागुरु, सुगंधी धूप-द्रव्य विशेष; (से ६, ४६)। ३ भगवान् सुमति- । नाथ का पिता; (सम १५०)। ४ एक जैन महर्षि; ( अंत १८) । १ राजा श्रेणिक का एक पुतः ( गाया १, १---पत ३७)। ६ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२ )। ७ छन्द-विशेषः (पिंग)। ८ एक विधिक-पुतः ( सुपा ६१७)। ६ एक जैन मुनि; (कष्प)। १० देव-विशेष; (राज)। ११ मुस्तक, त्रोपधि-विशेष, मोथा: १२ एक राज्ञस; १३ राग-विशेष: (प्राप्त; हे १, १८७)। १४ एक विद्याधर-नगर; (इक)। °कुमार पुं [ °कुमार ] राजा श्रेणिक का एक पुतः ( णाया १, १; उव ) । ेंडमराण पुं [ ेंध्यान ] राच्नस-वंशः का एकः राजा, एकः लंका-पतिः ( प्रजम . १, २६६ )। °णाअ वुं [ °नाद ] रावण का एक पुत; (से १३, ६८)। "पुर न [ "पुर ] वैताव्य पर्वते के दिचाण श्रेणी का एक नगर; ( पडम ६, २ )। भुह पुं [ भुख ] १ देव-विशेषः ( राज )।: ३ एक अन्तर्द्वीपः ३ ब्रन्तर्द्वीप-विशेष का निवासी मनुष्य; (ठाः ४, २---पत्र २२६; इक )। ैरव न [ ैरव ] विन्ध्यस्थली का एक जैन तीर्थ; ( पडम ७७, ६१ ) । ्वाहण पुं िवाहन ] रे १ राचस-वंश का आदि पुरुष, जो लंका का राजा था;

(पउमे ४, २४१)। २ रावण का एक पुतः, (पउम ८ः, ) ६४)। °सीह पुं [ °सिंह ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पडम ४, ४३ )। देखों मेघ। र मेह पुं[मेह] १ सेचन; (स्था १, ४, २, १२)। रोग-विरोष, प्रमेह; ( श्रा २०; सुख १, १४ )। मेहंकरा देखो मेघंकरा; ( १क )। 🔪 मेहच्छीर न [ दे ] जल, पानी; ( दे ६, १३६ )। मेहण न [ मेहन ] १ फरन, टपकना; २ प्रस्रवण, मूत्र; "महु-मेहर्यां" ( झाचा १, ६, १,२ ) । ३ पुरुष-लिंग; (राज)। मेहिणि वि [ मेहिनिन् ] मत्ने वाला; ( याचा )। ्रेमेहर पुं [दे] प्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया; (दे ६, १२१; सर १६, १६८)। ्र मेहरि पुंस्ती [दे] काष्ठ-कीट, ब्रुगा; (जी १४)। मेहिरिया ) स्त्री [दे] गाने वाली स्त्री; (सुपा ३६४)। मेहरी मेहलय पुं. व [ मेखलक ] देश-विशेष; ( पडम ६८, 🍕 ६६)। मेहला स्त्री [ मेखला ] काञ्ची, करधनी; ( पात्र; पग्ह १, ४; श्रीप; गा ४६३ )। मेहिलिज्जिया स्त्री [मेखिलिया] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। मेहा स्रो [ मेघा ] एक इन्द्राणी, चमरेन्द्र की एक अप्र-महिषी; ( ठा ४, १---पत ३०२; इक )। मेहा स्त्री [ मेघा ] बुद्धि, मनीपा, प्रज्ञा; ( सम १२४; से १, १६; हास्य १२४ )। °अर वि[°कर] १ दुद्धि-वर्धक; १ पुं छन्द-विशेष; (पिंग)। मेहावई देखो मेघ-वई; (इक)। मेहावण्ण न [ मेघावर्ण ] एक विद्याधर-नगर; (इक )। मेहाचि वि [ मेथाचिन् ] बुद्धिमान्, प्राःहः ( ठा ४, ३; गाया १, १; ब्राचा; कप्प; ब्रोप; उप १४२ टी; कुप्र १४०; र्भवर्गि ६८ )। स्त्री—<sup>°</sup>णो; (नाट—राक्त ११६)। मेहि देखो मेढि; (से ६, ४२)। मेहि वि मिहिन् ] प्रश्लवण करने वाला; "महुमेहिण" (आचा)। मेहिय न मिधिक | एक जैन मुनि-कुल; (कप्प)। मेहिल पुं [ मेघिल ] भगवान पार्खनाथ के वंश का एक जैन मुनि: (भग )।

मेहण ) न [मैथुन ] रति-किया, संभोग; (सम १०: मेहण्य / पण्ह १, ४; उवा: श्रीप; प्रासू १७६; महा )। मेहुणय पुं [दे ] फूफा का लड़का; (दे ६, १४८)। र भे मेहुणिअ पुं [ दे ] मामा का लड़का; ( वृह ४ )। मेहणिआ स्ती [दे] १ साली, भार्यों की वहिन; (दे ६, २ मामा की लड़की; ( दे ६, १४८; वृह ४ )। मेहुन्न देखो मेहुण; "हिंसालियचोरिक्के मेहुनपरिगाहे य निसिमते" ( ग्रोघ ७८७ )। मो अ इन अर्थों का सूचक अव्यय;-- १ अवधारण, निश्चय; ( स्त्रानि ८६; श्रावक १२५ )। २ पाद-पूर्ति; ( पडम १०२, ८६: धर्मसं ६४४; श्रावक ६० )। मोअ सक [ मुच् ] छोड़ना, त्यागना । मोन्नइ; ( प्राक्त ४०; ११६)। वकु—मोअंत: (से ८, ६१)। मोअ सक [ मोचय् ] छुडवाना, त्याग कराना । मोग्रग्रदि (शौ); (नाट-मालिव ४१)। कनक्र- मोइज्जंत; (गा६७२)। मोथ पुं [ मोद ] हर्व, खुशी; ( रयण १४; महा; भवि )। मोअ वि दे । १ अधिगतः २ पुं चिर्भट आदि का वौज-कोराः (दे ६, १४८)। ३ मूल, पेशावः (सुत्र १, ४, २, १२; पिंड ४६८; कस; पमा १४)। °पडिमा स्त्री [ °प्रतिमा ] प्रस्रवर्ण-विषयक नियम-विशेष; ( ठा ४, २— पत ६४; श्रीप; वव ६ ) । मोअइ वुं [ मोचिक ] वृत्त-विशेषः; "सल्लाइमोयइमालुयवउल-पलासे करंजे य" ( पगण १--पहा ३१ )। मोअग वि [ मोचक ] मुक्त करने वाला; ( सम १; पडि; सुपा २३४ )। मोअग पुं [ मोदक ] लड्डू, मिष्टान्न-विशेष; ( अंत ६; धुपा ४०६)। देखां मोद्अ। मोअण न [ मोचन ] नीचे देखो; ( स १७४; गउड )। माञ्चणा सी [मोचना ] १ परित्यागः ( श्रावक ११४ )। २ मुक्ति, छुटकारा; (सूत्र १, १४, १८ )। ३ छुडवाना, मुक्त कराना; ( उप ५१० )। मोअय देखो मोअग; (भग; पउम ११६, ६; सुपा ४०६; नाट-विक २१)। मोआ स्ती [ मोचा ] कदली वृद्ध, केला का गाछ; (राज )। मोआव सक [ मोचय ] छुडवाना । मोत्रावेमि, मोत्रावेहि; ( नाट-शकु २४; मुच्छ ३१६ ) । भवि-मोग्रावइस्तिसः

```
:(पि १२८)। कर्म-मोयाविज्जद्दः (कुप्र २६१)।
   वक - मोयावंतः ( सुपा १८६ )।
  मोआवण न [ मोचन ] छुटकारा कराना; ( सिरि ६१८;
   स ४७)।
  मोआविअ ) वि [ मोचित ] छुडेवाया हुआ; (पि ५५२;
  मोइअ नाट-मुच्छ ५६; सुर १०, ६; सुपा ४७७;
  . महा; सुर २, ३६; ६, ७८; सुपा २३२; भवि )।
भोइल पुं [ दे ] मत्स्य-विशेष; ( नाट )।
  मोंड देखो मुंड=मुग्ड; (हे १,११६; २०२)।
🔍 सोकल्ल सक 🏿 दे 🛘 भेजना: गुजराती में 'मोकलवुं', मराठी में
   'मोकलर्गों'। मोकल्लाइ; (भवि)।
  मोक देखो मुक=मुक्तः ( पड् )।
🗸 म्मेक्कणिआ 🕽 स्त्री [दें] कृष्ण कर्णिका, कमल का काला 🤻
  मोक्कणी मध्य भागः (दे ६, १४०)।
  मोक्कल देखो मोक्कलः । "नियपियरं भणास तुमं मोक्कला
   जेण सिग्वंपि" (सुपा ६१२)।
  मोकल देखो मुकल; (सुपा ४८०; हे ४, ३६६)।
्रमोक्कलिय वि [ दे ] १ प्रेषित, भेजा हुत्रा; ( सुपा ४२१ )।
   २ विसृष्टः ( सुपा १४० )।
  मोक्ख देखों मुक्ख=मोचं; ( श्रीप; कुमा; हे रि, १७६; उप
  ्र६४ टो; भग; वसु )।
  मोक्ख देखो मुक्ख=मूर्ख; ( उप ४४४ )।
्रमोक्ख न [दे ] वनस्पति-विशेषः ( सूत्र २, २, ७ )।
  मोक्खण न [ मोक्षण ] मुक्ति, छुटकारा; ( सं ४०८; सुर
   7, 99)1
 मोगगड पुं [दें] व्यन्तर-विशेषः (सुपा ४०८)। देखो
 , मुगगड ।
  मोगगर पुं [ दे ] मुकुल, कलिका, बौर; ( दे ६, १३६)।
  मोगगर पुं [ मुद्गर ] मुगरा, मोगरी; र कमरख का पेड़:
   (हैं १, ११६; २, ७७) । ३ पुष्पद्यत्त-निशेष, मोगरा
   का गाछ; (पगण १ -- पत ३२)। ४ देखी मुगगर।
 ं पोणि पुं [ ेपाणि ] एक जैन महर्षि; त १८)
  मोग्गरिअ वि [दे] संकृचित, मुंकुलित, (दे ६, १३६
 `ॅरी ) ।
  मोगालायण ो न [मौद्गलायनं, "ह्या"] १ गोत-
 मीग्गल्लायणं विशेषः (इकः, ठा ७; सुज्ज १०, १६)।
 ं २ पुंसी. उस गोल में उत्पन्न; ( छ ७—पल ३६०)।
 मोगगाह देखों मुगगाह । मोगगाहद (१); (धात्वा १४६)।
```

```
मोघ देखो मोह=मोघ; "मोघमणोरहा" (पगह १, ३—पल
 मोच देखो मोअ=मोचय्। संक्र—मोचिअ; (ग्रमि ४७)।
मोच न [दे] अर्घजंबी, एक प्रकार का जुता; (दे ६,
 1 ( 38 P
मोच देखो मोअ=(दे ); ( सूत्र १, ४, २, १२ )।
मोचग देखो मोअग≐मोचकः ( वसु )।
मोद्दाय ब्रक [रम्] कीड़ा करना। मोद्दायहः (हे ४,
 965)1:
मोद्दाइथ न [रत] रति-क्रोड़ा, रत, मैथुन; (कुमा) ]
मोट्टाइअ न [ मोट्टायित ] चेष्टा-विशेष, प्रिय-कथा आदि में
आवना से उत्पन्न चेष्टा; ( कुमा ) ।
मोहिम न [दे] वलात्कारः (पि २३५)। देखो, मुहिमः।
मोड सक [ मोटयू ] १ मोडना, ेटेढ़ा करना । ३ भाँगना ।
 मोड्सि; ( सुर ७, ६ ) । वक्त-मोडंत, मोडिंत, मोड-
 यंतः (भिवः महाः स २४७)। कनक् मोडिज्जमाणः
च्चप पृ:३४ ) । ः संक्र<del>ःं मोडेउ</del>; (ंसुपा १३८) ।
मोड पुं [दे] जूट, लट; (दे ६, ११७)।
मोडग वि [ मोटक ] मोड़ने वाला; ( पगह १, ४--पत
 4 ( FO
मोडण न मोटन मोड़न, मोड़ना; ( वज्जा ३८ )।
मोडणा हो [मोटना] ऊपर देखो; (पण्ह. १, ३—पत
 ५३ ) ।
मोडिअ वि [ मोटित ] १ भन्न, भाँगा हुन्रा; ( गा ५४६;
 णाया १, ६-पत १५७; पगह १, ३-पत ५३)। २
 त्राप्रे डित, मोड़ा हुआ; ( विपा १, ई—पत ६८; स ३३४)।
मोढ पुं मोढ ] एक वंणिक्-कुलः ( कुप्र २० )।
मोढेरय न [ मोढेरक ] नगर-विशेष; (दे ६, १०२; ती ७)।
मोण न [ मोन ] मुनिपन; त्राणी का संयम, चुप्पी; ( च्रोप;
 सुपा २३७; महा )। े चर वि [ ेचर ] मौन वत वाला,
 वाणी का संयम वाला, वाचंयम; (ठा ४, १—पत २६६;
  पगह २, १—पत १९०)। ेपय नि°पद ] संयम,
∕चारितः; (सुत्र १, १३, ७) । ः वर्षा । ः
मोणावणा स्त्री [ दे ] प्रथम प्रसृति के समय पिता की द्योर से
 किया जाता उत्सव-पूर्वक निमन्त्रण; ( उप ५६५(टी)) । 🧦
मोणि वि [मौनिन् ] मौन वाला; ( उव: सुपा १४; संबोध
 मोत्त देखो मुत्त≔मुक्तः ( धर्मसं ७१ )। ७३३३ ३०००
```

```
मोत्तव्व देखो मुंच।
  मोत्ता देखो मुत्ता; (से ७, २४; संचि ४; प्राकृ ६; षड
y 50 )1
  मोत्ति देखो मुत्ति=मुक्तिः; ( पग्ह १, ४—पत्न ६४ )।
  मोत्तिअ देखो मृत्तिअ; ( गा ३१०; स्वप्न ६३; श्रौप; सुपा
    २३१; महा; गउड )। °दाम न [ °दाम ] छन्द-विशेष;
   (पिंग)।
  मोत्त्रभाण
               देखो मुंच=मुच्।
  मोत्तूण
  मोत्य देखो मुत्यः (जी ६; संनि ४; पि १२४; प्रामा ) ।
  मोद्भ देखो मोधग=मोदक; (स्त्रप्र ६०) । २ न छन्द-
    विशेष; (पिंग)।
  सोक्स [दे] देखो मुक्स; (दे ८, ४)।
  मोर पुं [दे] थपच, चागडाल; (दे ६, १४०)।
  मोर पुं [ मोर ] १ पिन्न-विरोध, मयूर; (हे १, १७१; कुमा)।
 🧖 २ छ्न्द-विरोप; ( पिंग ) । °वंध्र पुं [ °वन्ध्र ] एक प्रकार
  ·कावन्थन; (धुपा३४१)। °सिहा स्त्री [°शिखा]
    एक महौषधि; (ती १)।
  मोरउल्ला ब्रामुधा, न्यर्थ; (हे २, २१४; कुमा)।
  मोरंड पुं [ दे ] तिला श्रादि का मोदक, खाद्य-विशेष; (राज)।
  मोरग वि [ मयूरक ] मयूर के पिच्छों से निज्पनः ( आचा
    २, २, ३, १८ )। ; ं
  मोरत्तय पुं दि ] श्वपच, चायडाल: (दे ६, १४०)। 😯
  मोरिय पुं मियें ] १ एक ज्ञतिय-वंश; २ मीर्थ वंश में
    उत्पन्न; (पि १३४)। ेपुत्ते पुं [ °पुत्र ] भगवान् महा-
    वीर का एक गणधर-प्रधान शिष्य; (सम १६)।
  मोरी ही [ मोरी ] १ मगूर पत्ती की मादा; (पि १६६; नाट
   —मृच्छ १८)। २ विद्या-विशेष; (सुपा ४०१)।
🏓 मोलग हुं [ दे मोलक ] बाँधने के लिए गाड़ा हुआ खँटा;
    ( उव )।
  मोलि देखो मउलि; (काल; सम १६-)।
  मोल्ल देखो मुल्ल; ( हे १, १२४; उव; उप प्र १०४; गाया
    १, १-पत ६०; भग )।
   मोस पुं[ मोष ] १ चोरी; र चोरी का माल; "राया जं-
    पड़ मोसं एसिं अप्पस्'' (सुपा २२१; महा)।
  मोस पुन [ मृपा ] भूठ, ब्रसस्य भाषणः, "चउव्विहे मोसे प-
```

गणते", "दसवि मोसे पगणते" (ठा ४, १: १०: श्रोप: कप्प )। मोसण वि [ मोषण ] चोरी करने वाला: ( कुंप्र ४० ) । मोसिल ) स्त्री [दे मुराली, मोराली ] वसादि-निरीचण मोसली ∫ का एक दोष, वस्त्र आदि की प्रतिबेखना करते समय मुशल की तरह ऊँ चे या नीचे भींत त्रादि का स्पर्श करना, प्रतिलेखना का एक दोष; ''वज्ञेयन्या य मोसली तइया'' (उत्त २६, २६, २४; अ घ २६४; २६६ )। 🖰 मोसा देखो मुसा; 🖟 उवा; हे १, १३६ )। मोह सक [ मोहयू ] १ श्रम में डालना । १ मुग्य करनी । मोहदः ( भवि )। वक्त-मोहत, मोहतः ( पर्वम ४, ८६; ११, ६६ )। कृ—देखो मोहणिज्ज। मोह देखो मऊह; (हे १, १५१; कुमा; कुप्र ४३७)। मोह बि [ मोघ ] १ निज्यत, निरर्थक; ( से १०, ७०; गो ४८२ ), "मोहाइ पत्थवाए सो पुरा सोएइ ब्राप्पार्य" (ब्राउम १७५; ब्रात्म १); किवि. "मोहं कब्रो पदासो" ( चेइस ७५० ) । र असत्य, मिथ्याः "मिच्छा मोहं विहलं श्रलिअं असच्चं असंबंभूअं" ( पाश्र )। मोह पुं [मोह ] १ मूब्ता, अज्ञता, अज्ञान; (आचा; कुमा; पगह १, १)। र विपरीत ज्ञान; (कुमा २, ४३)। ३ चित्त की व्याकुलता; (कुमा ४, ४)। ४ राग, प्रेम; काम-कीडा; "मोहाउरा मणुस्सा तह कामदुहं छहं विंति" ( प्रासू २८; पगह १, ४ )। ६ मूर्छा, वेहोशी; ( स्वप्न ३१; स ६६६ )। ७ कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म; (कम्म ४, ६०; ६६)। ८ छन्द-विशेषः (पिंग)। मोहण न [ मोहन ] १ मुख करना; २ मन्त्र आदि से वश करनाः ( सुपा ५६६ ) । ३ मूर्च्छा, वेहोशीः ( निसा ६ ) । ' ४ वशीकरणं, मुग्ध करने वाला मन्त्रादि-कर्मः; (सुपा ५६६)। ४ काम का एक वाण; ६ प्रेम, अनुराग; (कप्पू)। प्र मैथुन, रति-क्रिया; (स ७६०; गाया १, ८; जीव ३)। ८ वि. व्याकुल वनाने वाला; (स ११७; ७४४)। ६ मोहक, मुग्ध करने वाला; "मोहणं पस्तांप" ( धर्मवि ६४; सुर ३, २६; कर्पूर २५)। मोहणिज्ज वि [ मोहनीय ] १ मोह-जनकः २ न कर्म-विशेष, मोह का कारण-भूत कर्म; (सम ६६; भग; अंत; औप)। मोहणी स्त्री [ मोहनी ] एक महीपिंध; (ती ४ )। मोहर न [ मौखर्य ] बाचाटता, बकवाद; ( पगह २, ४—पत १४८; पुष्क १८० )।

मोहर वि [ मोखर ] वाचाट, वकवादी; ( ठा १०--पत ११६)। मोहरिअ व [ मौखरिक ] ऊपर देखोः ( ठा ६ -- पत ३७१; श्रीप; सुपा ४२० )। मोहरिअ न [ मोखर्य ] वाचालता, वकवाद; ( उवा; सुपा ११४)। मोहि वि [मोहिन् ] मुग्ध करने वाला; (भवि )। मोहिणी स्त्री [ मोहिनी ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । मोहिय वि [ मोहित ] १ मुग्ध किया हुआ; ( पग्ह १, ४; द्र १४)। २ न. निधुवन, मैथुन, रति-क्रीडा; ( णाया १, ६-पल १६५)। मोहुत्तिय वि [ मोहुर्तिक ] ज्योतिष-शास्त्र का जानकारः (कुप्र ४)। मौलिअ देखो मोरिय: "णिवेदेह दाव णंदकुलणगकुलिसस्स मौलित्रकुलपिडहावकस्स अज्ञचारणक्रकस्स" ( मुद्रा ३०६ )। मिम अ पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय; (पिंग)। स्मिव देखो इव; ( प्राकृ २६ )। **म्हस** देखो **भंस**=श्रंश् । म्हस्रः; ( प्राकृ ७६ )।

इत्र सिरिपाइअसइमहण्णविम्म मयाराइसहसंकलणो एगतीसइमो तरंगो समतो ।

## य

य पुं [ य ] तालु-स्थानीय व्यव्जन वर्ण-विशेष, अन्तस्थ यकार;
( प्राप्त; प्रामा )।

य अ [ च ] १ हेतु-सूचक अव्यय; ( धर्मसं ३८१ )। २—
देखो च=अ; ( ठा ३, १; ८; पउम ६, ८४; १४, ३; श्रा
१२; आचा; रंभा; कम्म २,३३; ४, ६; १०; देवेन्द्र ११;
प्रास् २७ )।

थ देखो ज; ( आचा )।
थ वि [ द ] देने वाला; ( औप; राय; जीव ३ )।
थउणा देखो जँउणा; ( संच्चि ७ )।
थंच सक [ अश्च ] १ गमन करना। २ पूजा करना। संक्र—
थंचिय; ( ठा ४, १—पत ३०० )।

°यंत वि [ यत ] प्रयत्नशील, उद्योगी; ''ग्र-यंते'' ( सुत्र २, २, ६३ )। °यंद देखो चंद; ( सुपा २२६ )। °यक देखो चकः; "दिसां-यक्कं" ( पउम ६, ७१ )। °यड देखो तड=तट; ( गउड )। °यण देखो जण=जनः ( सुर १, १२१ )। यणहण ( अप ) देखो जणहण; ''तो वि ग देख यणहणड गोत्ररीहोइ मणस्यु" (पि १४ टि)। °यण्ण देखो कण्ण=कर्णः ( पउम ६६, २८ )। °यत्तिअ वि [ यात्रिक ] याता करने वाला, श्रमण करने वाला; "सगडसएहिं दिसायत्तिएहिं" ( उवा; वृह १ ) । यदावि च [ यद्यपि ] ग्रान्युपगम-सुचक ग्रान्यय, स्वीकार-द्योत-• क निपात; (पंचा १४, ३६) । यन्नोवइय देखो जण्णोवईयः ( उप ६४८ टी )। यम देखो जम=यम; "दो अस्सा दो यमा" (ठा २, ३—पत 00 ) I °यर देखो कर=करः ( गडड )। °यल देखो तल=तल; ( उवा )। या देखो जा=या; "धुरनारगा य सम्मिहिही जं यंति धुरमणुएसु" ( विसे ४३१; कुमा ८, ८)। याण सक [ ज्ञा ] जानना । योगाइ, यागाइ, यागेइ, यागेति, याणामो, याणिमो; (पि ५१०; उव; भग; धर्मवि १७; वै ६३; प्रासू १०२ )। याण देखो जाण=यान; (सम २)। °याल देखो काल; ( पडम ६, २४३ )। याव ( अप ) देखो जाव=यावत्; ( कुमा )। °युत्त देखो जुत्त=युक्त; "एयम् अयुतं जम्हा'' (अन्म १६७; रंभा )। येव ) (पै. मा) देखो एव; (पि ६०; ६५)। येव्व र् य्चिशं (मा) ) देखो चिड=स्था। य्चिशदि ( शाकारी-य्चिश्त (पै) ) भाषा ); (प्राकृ १०१)। य्चिश्तिद (पै); (प्राकृ १२६)। य्येव (शौ) देखो एव; (हे ४, २८०)। य्ये6व देखो येव; (पि ६४)। इत्र सिरिपाइअसद्महण्णवम्मि यत्राराइसद्संकलणो वत्तीसइमो तरंगो समतो।

T

र्षुं [र] मूर्य-स्थानीय व्यञ्जन वर्षा-विशेष; (सिरि १९६; र्रिपंग ) । °गण पुं िगण ] छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध सध्य लघु मंत्तर वाले तीन स्वरों का समुदाय; ( भिंग ) । र झ पाद-पूरक अञ्चयः (हे २, २१७; कुमा)। रइ स्त्री रिति ] १ काम-कोड़ा, मुरत, मैथुन: (से १, ३२; कुमा )। २ कामदेव की स्त्री; (कुमा )। ३ प्रीति, प्रेम, ब्रनुरागः; ( कुमाः; सुपा ४११ )। ४ कर्म-विशेपः; ( कम्म २, १०)। १ भगवान् पद्मप्रभ की मुख्य शिष्याः (पव । ६ पुं. भूतानन्द-नामक इन्द्र का एक सेनापित; (इक)। °क्षर, °कर वि [ °कर ] १ रति-जनकः ( गा ३२६ )। २ पुं. पर्वत-विरोप; ( पगह १, ४; ठा १०; महा )। °कीला स्त्री [ क्तीडा ] काम-क्रीडा; (महा)। क्तेलि स्त्री िकेलि ] वही अर्थ; (काप्र २०१)। धर न [ च्यह ] मुरत-मन्दिर, विलास-ग्रह; (पि ३६६ए)। <sup>°</sup>णाह, नाह पुं िनाथ कामदेन; (कुमा; सुर ६,३१)। र्वेषहुपुं [°प्रभु ] वही अर्थ; (कुमा)। °प्पभा स्त्रो [ °प्रभा ] किन्नर-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिपी; ( इक; ठा ४, १—पत २०४)। °िपय पुं [°िप्रय] १ काम-देव; (सुपा ७४)। २ एक इन्द्र; ३ किन्नर देवों की एक जाति; (राज)। °िप्पया स्त्री [°िप्रया] वान-व्यन्तरों के इन्द्र-विशेष की एक अप्र-महिषी; ( णाया र---पत २४२) । °भवण न [°भवन] कामकीडा-ग्रह; (महा)। °मंत वि [°मत्] १ राग-जनकः; २ पुं. कामदेव, कन्दर्प; ( तंदु ४६ )। °मंदिर न [ °मन्दिर ] शयन-गृहः (पात्र)। °रमण पुं [ °रमण ] कामदेवः (सुपा ४; २८६; कप्पू)। °ळंम युं [°लम्म] १ सुरत की प्राप्ति; २ कामदेव; (से ११, ८)। [ °पति ] कामदेव; ( कुमा; सुपा २६२ )। 🖈 जी [ °वृद्धि ] विद्या-विशेषः ( पडम ७, १४४ )। °स्ंद्री स्त्री [ °सुन्द्री ] एक राज-कन्याः ( उप ७२८ टी )। °सूहव पुं [ °सुभग ] कामदेव; ( कुमा )। °सेणा स्रो िसेना ] कित्ररेन्द्र की एक अथ-महिपी; (इक; ठा४, १—पत २०४)। °हर न [ °गृह ] शयन-गृह, सुरत-मन्दिर; ( उप ६४८ टी; महा )। रइ पुं [रिव ] सूर्य, सूरज; (गा ३४; से १, १४; ३२; 'क्ष्पू )।

रहुअ वि [रचित ] वनाया हुब्रा; निर्मित; (सुर ४, २४४; कुमा; ग्रीप; कप्प )। रइआव सक [रचय्] वनवानः। संक्र—रइआविअ; (ती३)। रइगेल्ळ वि [ दै ] अभिलंषित; ( दे ७, ३ )। रइंगेल्ली स्री [ दें ] रति-तृब्णा; ( दे ७, ३ )। रइज्जंत देखो रय=रचयु । रइलक्ख न [ दे ] जघन, नितम्बः ( दे ७, १३; पड् ) । ्रइलक्ख न [ दे रतिलक्ष ] रति संयोग, मैथुन; ( दे ७, रइहिलय वि [रजस्वल ] रज से युक्त, रज वाला; (पि ४६४)। रइवाडिया देखो राय-वाडिआ; "सामिय रइवाडियासम-थ्रो" (सिरि १०६)। रईसर पुं [ रतीश्वर ] कामदेव, कन्दर्प; ( कुमा )। र्उताणिया स्त्री दि ] रोग-विशेष, पामा, खुजली; ( सिरि ३०६ )। रउद्द देखो रोद्द=गैद; "रउद्खुद्दे हिं अखोहिषाजी" (यति ४२; भवि )। रउरव वि [ रौरव ] भयंकर, घोर । °काल पुं [ °काल ] माता के उदर में पसार किया जाता समय-विरोष; "नवमासिंह" नियकुक्खिहं धरियउ पुणु रउरवकालहो नीसरियउ" ( भवि )। रओ° देखो रय=रजसु; ( पिंड ६ टी; सण ) । रंक वि [रङ्क ] गरीव, दीन; (पिंग)। रंखोल अक [ दोलय् ] १ भूतना । २ हिलना, चलना, काँपना। रंखोलइ; (हे ४, ४८; वज्जा ६४)। रंखोलिय वि [ दोलित ] कम्पित; ( गउड )। रंखोलिर वि [ दोलितु ] भूलने वाला; ( गडड; कुमा; पांग्र )। रंग श्रक [ रङ्ग् ] इधर-उधर चलना । वक् --रंगंत; ( कप्पः पडम १०, ३१; पग्ह १; ३—पल ४४ )। रंग सक [ रङ्गय् ] रँगना । कर्म-रंगिज्ञइ; ( संवोध १७ )। वकु---"रायगिहं वरनयरं वर-नय-रंगंत-मंदिरं ग्रित्थ" ( कु-म्मा १८)। रंग न [ दे ] राँग, राँगा, धातु-विशेष, सीसा; ( दे ७, १; से २, २६ )। रंग पुं [रङ्ग ] १ राग, प्रेम, (सिरि ४१४)। २ नाट्य-्शाला, प्रेचा-भूमि; ( पात्र; सुपा १; क्षमा )। ३ युद्ध-मण्डप, जय-भूमि; ( धर्मसं ७८३ ) । ४ संप्राम, लडाई; ( पिंग ) ।

र रक्त वर्ण, लाली; (से २, २६)। ६ वर्ण, रँग; (भिव)। ७ रॅंगना, रंजन, रॅंग चढाना; ( गडड )। °अ वि [ °द ] कुत्हल-जनकः (से ६, ४२)। रंगण न [रङ्गन] १ राग, रँगना; २ पुं. जीन, ब्रात्मा; ( भग २०, २--पल ७७६ )। रंगिर वि [रङ्गितृ] चलने वाला; (सुपा ३)। रंगिल्ल वि [ रङ्गवत् ] रँग वाला; ( उर ६, २ )। रंज सक [ रञ्जयू ] १ रँग लगाना । २ खुशी करना । रंजए, रंजेइ; (वज्जा १३६; हे ४; ४९)। कर्म-रंजिज्ञइ; (महा)। वकु—रंजंत; (संवे ३)। संकृ—रंजि-ऊण; (पि ४८६)। क्र—रंजियव्यः ( आत्महि ६ )। रंजाग वि [ रञ्जक ] रञ्जन करने वाला; (रंभा )। रंजाण न रिञ्जन ] १ रँगना; (विसे २६६१)। २ खुराी करना; ''परचित्तरंजिए'' ( उप ६८६ टी; संवे ४ )। पुं छन्द-विशेष; (पिंग)। ४ वि खुशी करने वाला, राग-जनकः (कुमा )। रंजण पुं [दे] १ घडा, कुम्भ; (दे ७,३)। २ कुगडा, पात-विशेषः (दे ७, ३; पात्रः) । रंजिंचय ) वि रिञ्जित ] राग-युक्त किया हुआ; ( सण; से रंजिअ ∫ ६, ४८; गउड; महा; हेका २७२ )। ः रंडा स्त्री [रण्डा ] रॉड, विधवा; (उप पृ ३१३; वज्जा ४४: कप्पू: पिंग )। ंरंदुअ न [दे ] रज्जु, रस्सी; गुजराती में 'राढवुं'; ( दे ७, ३)। रंघ सक रिध्, राधयू ] राँधना, पकाना । "रंघो राधयतेः स्मृतः'' रंधइ; ( प्राक्ट ७० ), रंधेहिः (स २४६) । वक्ट---रंधंत; ( गाया १, ७—पत्र ११७ )। संक्र-रंधिऊणः ( कुप्र २०४ )। रंघ न [ रन्धू ] छिद्र, निवर; ( गा ६५२; रंभा; भनि )। रंधण न [ रन्धन, राधन ] राँधना, पचन, पाक; ( गा १४: पव ३८; सूत्रनि १२१ टी; सुपा १२; ४०१ )। °घर न िंगृह ] पाक-गृह: ( रयण ३१ )। रंप सक [तक्ष् ] छित्रना, पतला करना। रंपइ; (हे ४, १६४; प्राक्त ६४; षड् )। रंपण न [ तक्षण ] तन्-करण, पतला करना; ( कुमा ) । रंफ देखो रंप। रंफइ, रंफए; (हे ४, १९४; षड्)। रंफण देखो रंपण; ( कुमा )। रंभ सक [ गम् ] जाना, गति करना। रंभइ; (हे ४, १६२), रंभंति; ( कुमा )।

रंभ देखो रंफ। रंभइ; (धात्वा १४६)। रंभ सक [ आ + रभ् ] ब्रारम्भ करना । रंभइ; ( षड् ) । रंभ पुं [दे] अन्दोलन-फलक, हिंडोले का तख्ता; (दे ५, 9)1 रंभा स्त्री [रम्भा ] १ कदली, केला का गाछ; (सुपा २५४; ६०५; कुप्र ११७; पात्र )। २ देवांगना-विशेष, एक अप्सरा; ( सुपा २४४; रयण ४ ) । ३ वैरोचन-नामक वलीन्द्र की एक अय-महिषी; ( ठा ५, १---पत ३०२; खाया २---पत २४१)। ४ रावण की एक पत्नी; (पउम ७४, ८)। रक्ख सक [रक्ष्] रत्त्रण करना, पालनं करना। रक्खरः; ( उन: महा )। भूका—रक्खीत्रः; ( कुमा )। वक् — रक्खंत; (गा ३८; श्रीप; मा ३७)। कनकृ—रक्खी-अमाणः ( नाट-मालती २८ )। क्र-रवख, रवख-णिज्ज, रक्लियञ्च, रक्लेयञ्च; (से ३, ४; सार्घ १००; गउड; सुपा २४० )। रक्खं पुंत [रक्षस् ] राज्ञसः; (पात्रः; कुप्र ११३; सुपा १३०; सिंद ६ टी; संबोध ४४ )। रक्ख वि [ रक्ष ] १ रज्ञक, रज्ञा करने वाला; (उप प्टे ३६५०) कप्प )। २ पुं एक जैन मुनि; (कप्प )। रक्ख देखो रक्ख=रन्। रक्खअ) वि [रक्षक ] रज्ञण-कर्ता; ( नाट-मालवि ५३; रक्खग ∫ रंमा; कुप्र २३३; सार्घ ६६ )। रक्खण न [ रक्षण ] रचा, पालन; (सुर १३, १६७; गउड; प्रासु २३ )। रक्खणास्त्री [रक्षणा ] ऊपर देखो; ( उप ८४०; स ६६)। रक्खणिया स्त्री [ दे ] रखी हुई स्त्री, रखात; (सुपा ३८३)। रक्खंचाळ वि [ दे ] रखवाला, रक्ता करने वाला; ( महा )। रक्खस पुं [ राक्षस ] १ देवों की एक जाति; (पगह १, ४--पत ६८)। २ तिवाधर-मनुष्यों का एक वंशः ( पडम ५, २५२ ) । ३ वंश-विशेष में उत्पन्न मनुष्य, एक विद्याधर-्जाति; "तेर्णं चिय खयरार्णं रक्खसनामं कयं लोए" ( पडम ४, २४७ ) । ४ निशाचर, कन्याद; ( से १४, १७:<sup>६६</sup> नाट--मृच्छ १३२ )। ५ अहोराल का तीसवाँ मुहूर्त; ( सम ४१; सुज १०, १३)। "उरी स्त्री [ "पुरी] लंका .नगरी; ( से १२, ८४ )। °णअरी स्त्री [ °नगरी ] वही अर्थ: (से १२, ७८)। °णाह युं [°नाथ] राज्ञसों का राजा; (से ८, १०४)। °त्थन [ शस्त्र ] ग्रह्म-विशेष; ( पउम ७१, ६३ )। °दीव पुं [ °द्वीप ] सिंहल

द्वीप; (पडम १, १२६)। °नाह देखो °णाह; (पडम ६ ३६)। 'वइ पुं िपति । राज्ञसों का मुखिया; (पडम ४, १२३; से ११, १)। शहिब युं [ शिविष ] वही अर्थ; (से १४, ८७; ६१)। · रवखसिंद युं [ राक्षसेन्द्र ] राज्ञसों का राजा: ( पउम १२, 8)1. रक्खसी स्त्री [ राक्षसी ] १ राज्ञस की स्त्री; ( नाट —गुच्छ २३८)। २ लिपि-विशेप; (विसे ४६४ टी)। · रक्खसेंद् देखो रक्खसिंदः ( से १२, ७७ )। ं रक्खा स्त्री [रक्षा ] १ रज्ञक, पालन; (श्रा १०; सुपा १०३; ११३ )। २ राख, भस्म; "सो चंदर्ण रक्खकए दहिज्जा" (सत्त २८; सुपा ६४७)। रिक्सित वि (रिक्सित ) १ पालित; ( गउड; गा ३३३ )। २ पुं. एक प्रंसिद्ध जैन महर्षि; (कप्पः विसे २२८८ )। रिक्लओ देखो रक्लसी; (रंभा १७)। रक्खो स्त्री [ रक्षी ] भगवान् अरनाथ की मुख्य साध्वी: ( सम ्रु १५२; पव ८ )। र्राग्टिल [ दे ] देखो रइगेटल; ( पड् )। रग देखो रत्त=रक्त; (हे २, १०; ८६; पर्)। रगगय न [ दे ] कुपुम्भ-वस्नः ( दे ७, ३; पात्रः, गउड )। रघुस पुं [रघुष ] हरिवंश का एक राजा; (पडम २२, EE ) 1 ् रच्च अक [ दे रञ्जू ] राचना, आसक्त होना, अनुराग करना । रचइ, रच्चंति, रच्चेह: ( कुमा; वण्जा ११२ )। कर्म-- "रते रचिज्ञए जम्हा" (कुप्र १३२)। वक्त -- र-इंद्रंत; (भिव )। प्रयो-रच्चावंति; (वजा ११२)। ्र उच्चंण न [ दे रञ्जन ] १ अनुराग; २ वि. अनुराग करने वाला, राचने वाला: (कुमा )। े.रिंच्चर वि [ दे रिञ्जितृ ] राचने वाला; ( कुमा )। रच्छा देखो रक्खा; (रंभा १६)। रच्छा स्त्री [रथ्या ] मुहल्ला; (गा ११६; ग्रौप; कस )। ्रह्मामय वं [ दे रथ्यामृग ] श्वान, कुता; ( दे ७, ४ )। रज देखो रय=रजसु; (कुमा)। रजक ) पुंछी [रजक] धोवी, कपड़ा धोने का धंधा करने. रजग ∫ वाला; (श्रा १२; दे ४, ३२)। स्त्री—°की; (दे १, ११४)। रजय देखो रयय=रजतः (इक )।

रज्ज अक रिञ्ज ] १ अनुराग करना, आसक्त होना । २ रॅंगाना, रॅंग-युक्त होना । रज्जइ: ( ग्राचा: उव ), रज्जह: ( णाया १, ८--पत १४८ )। भवि--रिजिहिति; (ग्रीप)। वक्--रज्जंत, रज्जमाण; (से १०, २०; गाया १, १७; उत्त २६,३)। कृ—रिजायञ्चः (पगह २, ५---पत 1 ( 389 रजा न [राज्य ] १ राज, राजा का ग्रधिकृत देश; रेशा-सन, हुकूमत; ( गाया १, ८; क़ुमा; दं ४ं७; भग; प्रारू )। 'पालिया स्त्री [ 'पालिका ] एक जैन मुनि-शासा; (कप्प)। °वइ पुं िपति । राजाः (कप्प)। °सिरी स्रो [ °श्री ] राज्य-लच्मी; (महा) । "हिसेय पुं [ "भियेक] राज-गही पर वैठाने का उत्सवः ( पडंम ७७, ३६ )। 🕟 रज्जव पुंन नीचे देखो; "खररज्जवेष्ठ बद्धा" ( पडम ई.६, 998)1 रउनु स्त्री [रउनु ] १ रस्सो; (पात्र; उना )। २ एक प्रकार का नाप; "चउदसरज्जू लोगो" ( पत्र १४३ )। रज्ज वि [ दे ] लेखक, लिखने का काम करने वाला: (कप्प)। °सभा स्त्री [ °सभा ] १ तेलक-गृह; २ शुल्क-गृह, चूँगो-घर: "हत्थिपालस्स रन्नो रज्जुसभाए" ( कप्प )। र्जिम्बय देखो रहिअ=रहितः "अरिजिमयाभितावा तहवी तिविते" (सुग्र-१, ४, १, १७) । रहु न [ राष्ट्र ] देश, जनपद; ( सुपा ३०७; महा )। °उड, °क्रड पुं ि °क्रुट ो राज-नियुक्त प्रतिनिधि, स्वा; ( विशा १, १ टी-पत ११; विपा १, १-पत ११ )। रहिअ वि [राष्ट्रिय ] १ देश-संवन्धी । २ धुं नाटक की भाषा में राजा का साला; ( अभि १६४ )। 🐪 🗥 रद्विअ पुं [ राष्ट्रिक ] देश की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सुवा; ( पगह १, ४—पल ६४ )। रड अक [रट्र] १ रोना। २ चिल्लाना । रड१; ( भवि )। वक्र--रडंत; (हे ४, ४४५; भवि )। रडण न [ रटन ] चिल्लाहर, चीस; ( पिंड २२४ )। 🕆 रिडिय न [रिटित ] १ हर्रन, रोना; (पण्ह २, ४)। र त्रावाज करना, शन्द-करण; "परहुथवहूय रडियं कुहूकुहूमहुर-सहेगा" (रंभा)। ३ चिल्लाना, चीस; (णाया १, १---पत ६३)। ४ वि कलहायित, भत्रशाखोर; "कलहाइ श्रं रडिग्रं" (पात्र )। रहरिंदय न [ रटरिटत ] शन्द-विशेष, वाद्य-विशेष का म्रा-वाज: ( सुपा १० )।

रड्ड वि [दे ] खिसक कर गिरा हुत्रा, गुजराती में 'रडेलुं' (कुप्र ४१६)। रड्डा स्त्री [रड्डा ] छन्द-विशेष; (पिंगः)। ः ःः रण पुन [रण] १ संग्राम, लड़ाई; (कुमा; पात्र )। : २ ्षुं, शब्द, ग्रावाज; ( पात्र )। °खंभउर न [ °स्तम्भपुर ] अजमेर के समीप का एक प्राचीन नगर; "रखखंभउरजियहरे चडाविया कणयमयकज्ञसा" ( मुणि १०६०१:)। रणक्कार पुं रिणत्कार ] शब्द-विशेषः ( गउड )। रणक्रण अक [रणक्रणाय्] 'रन् कन्' आवाज करना। रयाभृत्यद्रः ( वज्जा १२८ )। वकु**—रणभ्रणंत**; ्(भविः)। रणभ्द्रणिर वि [रणभूणायितः ] 'रन् भन्' आवाज करने वाला; ( सुपा ६४१; धर्मवि ८८ )। रणरण अक [रणरणाय्] 'रन् रन्' आवाज करना । वक्त-रणरण्तः (पिंग)। रणरण ) पुं [ दे रणरणक ] १ निःश्वास, नीसास; "ग्राइ-रणरणय ∫ उगहा रगारणया दुप्पेच्छा दूसहा दुरालोया" ( वज्जा ७८ )। २ उद्घेग, पीड़ा, श्र-धृति; "गह्यपियसंग-मासाभंससमुच्छित्यरगारगाइन्नं" (सुर ४, २३०; पात्र )। ३ उत्कर्णा, औत्प्रक्यः ( दे १, १३६ः, गउडः, हिस्स ४ ८ः, संवे २)। रणरणाय देसो रणरण=रणरणाय्। वक्त--रणरणायंत; ( पड़म ६४, ३६ )। रणिअ न [रिणित ] शब्द, आवाज; ( सुर १, २४८ )। रणिर वि [रणितृ] आवाज कृरने वाला; (सुपा ३२७; गडड)। रण्णा त [ अरण्य ] जंगल, अटवी; ( हे १, ६६; प्राप्तः भ्रौप )। रत्त पुं [ रक्त ] १ लाल वर्ण, लाल रॅंग; २ कुपुम्भ; ३ वृत्त-विशेष, हिज्जल का पेड़; (हे २, १०)। ४ न. कुंकुम; k तात्र, ताँवा; ६ सिंदूर; ७ हिंगुल; म ख्न, रुघिर; ६ राग; (प्राप्त)। १० वि. रँगा हुआ; (हेका २७२)। ११ लाल रॅंग वाला; (पात्र)। १२ अनुराग-युक्त; ( स्रोघ ७४७; प्रास् १४४; १६० )। "कंबला स्त्री [ "कम्बला | मेरु पर्वत के पगडक वन में स्थित एक शिला, जिसपर जिनदेवों का अभिषेक किया जाता है; ( ठा २, ३—पल ८० )। °क्रुड न [ °क्रुट ] शिखर-विशेष; ( राज )। विनेटिय पुं [ °कुरण्टक ] वृत्त-विशेषः; (पडम ४३, ७६ )। °व्यतः, °च्छ वि [ °१क्ष ] १ लाल श्रॉख वाला; ( राज; पुर २,

६), स्त्री—°च्छी; (ब्रोघमा २२ टी.)। २ पुं. महिष, मैंसा; ( दे ७, १३ )। °हु पुं [ ेार्थ ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पडम ४, ४४ )। °घाउ पुं [ °घातु ] कुगडल पर्वत का एक शिखरः (दीव )। °पड पुं [ °पटेरें] परिवाजक, संन्यासी; ( णाया १, १४-पत १६३ )। ° टपवाय पुं [ ° प्रपात ] द्रह-विशेष; ( ठा २, ३— पत ७३ )। ° ट्वाह पुं ि प्रभ ] कुगडल-पर्वत का एक शिखर; (दीव)। °रथण न िंदरन रत्न की एक जाति, पद्म-राग मिण; ( ग्रोप )। °वई स्त्री [ °वती ] एक नदी; (सम २७; ४३; इक )। °वड देखो °पड; (सुख ८, १३)। °सुभद्दा स्त्री [ °सुभद्रा ] श्रीकृष्य की एक भगिनी; ( पगह १, ४—पत्र ८४)। °ासोग, ासोय पुं [ °ाशोक ] लाल अशोक का पेड़; ( खाया १, १; महा ) ! °रत्त युं [ °रात्र ] रात, निशा; ( जी ३ ४ ) । ं रत्तग देखो रत्त=रक्त; ( महा )। रत्तंद्ण न [ रक्तचन्द्न ] लाल चन्दन; ( सुपा १८१)। .**रत्तक्खर न [ दे ]** सीधु, मद्य-विशेष; ( दे ७, ४ )। रत्तच्छ पुं [दे ] १ हंस; २ व्याघ्र; ( दे ७, १३ )। 🗆 🎏 रत्तिड ( अप ) देखो रत्ति=रातिः ( पि ४६६ )। रत्त्य न [ दे रक्तक ] बन्धूक वृक्त का फूल; ( दे ७, ३)। रत्ता स्त्री [रक्ता] एक नदी; (सम २७; ४३; इक )। °वइप्पवाय पुं [ °वतीप्रपात ] द्रह-विशेष; (ठा २, ३— पल ७३)। रित्ति स्त्री [ दे ] आज्ञा, हुकुम: ( दे ७, १ )। रित्त हो [रात्रि ] रात, निशा; (हे २, ७६; कुमा; प्रासू ६०)। <sup>°</sup>अंध्रय वि [°अन्ध्रक] रात को नहीं देख संकने वाला; (गा ६६७; हेका २६)। °अर वि [ः°चर] १ रात में विहरने वाला; २ पुं राचस; ( पड् )। °दिवह न [ °दिवस ] रात-दिन, श्रहर्निश; ( पि ८८ )। देखो राइ=राति। रत्तिंचर देखो रत्ति=अर; ( धर्मवि ७२ )। रत्तिंद्अह न [ रात्रिद्वस ] रात-दिन, ग्रहनिंश, निरन्तर; ( য়ত্ত্ব ৩৯ ) 🕒 रत्तिंदिय ) न [ रात्रिन्दिव ] जपर देखां; (पडम ८, १६४; रत्तिंदिव ∫ं ७४, ८४ ) । रत्तिंध वि [ राज्यन्ध ] जो रात में न देख सकता हो वह; (प्रासः १७६)। रत्तीअ पुं [ दे ] नापित, हजाम, ( दे ७, २; पात्र )।

रत्तुप्पल न [रक्तोत्पल ] लाल कमल; ( पगह १,४ )। रत्तोआ स्त्री [रक्तोदा ] एक नदी; (इक)। रत्त्रोप्पल देखो रत्तुप्पल; ( नाट—मुच्छ १४४ )। 💥 था देखो रच्छा; ( गा ४०; ग्रंत १२; सुर १, ६६ )। रद्ध वि [ रद्ध, राद्ध ] राँधा हुआ, पक्त्र; ( पिंड १६५: सुपा . ६३६ )। रिद्ध वि [ दे ] प्रधान, श्रेष्ठः ( दे ७, २ )। रन्न देखी रण्णः ( सुपा ४०१; कुमा )। रप्प सक [ आ + क्रम् ] आक्रमण करना। रप्पइ; ( प्राकृ ७३ ) । रप्फ पुं [दे ] वल्मीक, गुजराती में 'राफडो'; 🖟 दे ७, १; २ रोग-विशेष; "करि कंपु पायमूलिसु (सण)। रफ्फडिआ स्त्री [दे] गोधा, गोह; (दे ७,४) 🗠 रव्या वि [दे] राव, यवागृः (श्रा १४; उर २, १२; धर्मवि ४२)। रभस देखो रहस=रभतः; ( गा ८७२; ८६४; ६३४ )। अक रम् ] १ कोड़ा करना । २ संभोग करना । रमइ, रमए, रमंते, रिनज्ब, रमेज्जा; (कुमा )। भवि—रिमस्सदि, रमिहिइ: (कुमा)। कर्म--रमिउजइ; (कुमा)! वक्र--रमंत, रममाणः (गा ४४; कुमा)। संक्र-रिम्भ, रमिउं, रमिऊण, रंतूण; (हे २, १४६; ३, १३६; महा; पि ३१२), रमेप्पि, रमोप्पिणु, रमेवि (अप); (पि १८८)। हेक्-रिमर्ड: (उप पृ ३८)। क्र-रिम-अठवः ( गा ४६१ ), देखो रमणिज्ज, रमणीअ, रम्म। प्रयो-रमावॅतिः (पि ४४२)। रमण न [रमण] १ कीडा, कीडन; २ सुरत, संभोग, रति-कीड़ा; (पत ३८ः कुमा; उप पृ १८७)। ३ स्मर-कृपिका, योनि; (कुमा)। ४ पुं जघन, नितम्ब; (पात्र)। ५ पति, वर, स्वामी; (पउम ५१, १६; कुमा; पिंग)। ∖छन्द-विशेषः; ( पिंग ) । र्रमणिज्ज वि रमणीय ] १ सुन्दर, मनोहर, रम्यः ( प्राप्र; पाग्र; ग्रभि २०० )। २ न एक देव-विमान; (सम १७)। ३ पुं नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में उत्तर दिशा की श्रोर स्थित एक ग्रञ्जन-गिरि; (पव २६६ टी)। ४ एक विजय, प्रान्त-विशेष; ( ठा २, ३—पत्र ५० ) । रमणी हो [रमणी] १ नारी, स्त्री; (पाग्र; उप प्ट १८७; प्रास् १४४; १८०)। २ एक पुज्करियी; (इक)।

रमणीय वि [रमणीय ] रम्य, मनोरम; ( प्राप्र; स्वप्न ४०; गउड; सुपा २५५; भवि )। रमा स्त्री [रमा] लद्दमी, श्री; (कुम्मा ३)। रमिअ देखो रम। रमिअ वि [ रत ] १ कोडित, जिसने कीडा की हो वह: (कुमा ४, ५०)। २ न. रमण, कीड़ा; ( णाया १, ६ - पत १६६; कुमा; सुपा ३७६; प्रासू ६६ )। रमिअ वि [रमित ] रमाया हुत्रा; ( कुमा ३, ८६ )। रमिर वि [ रन्तु ] रमण करने वाला; ( कुमा ) । रम्म वि रम्य । १ मनोरम, रमणीय, सुन्दरः ( पात्रः से ६, ४७; सुर २, ६६; प्राप्त ७१ )। २ पुं विजय-विरोष, एक प्रान्त; (ठा २, ३—पत ८०)। ३ चम्पक का गाछ; (से ६, ४७)। ४ न एक देव-विमान; (सम १७)। रम्मग । पुं [रम्यक] १ एक विजय, प्रान्त-विशेष; ( ठा रम्मय र, ३-पत्र ८०)। २ एक युगलिक-चेत्र, जंबू-द्वीप का वर्ष-विशोप; (सम १२; ठा २, ३—पत ६७; इक )। ३ न एक देव-विमान; (सम १७)। ४ पर्वत-विशोध का एक कूट; (जं४)। रम्ह देखो रंफ। रम्हइः (प्राक्ट ६४)। रय सक [रज़् ] रँगना । "नो घोएजा, नो रएज्जा, नो घो-यरताई वत्थाई धारेज्जा" (भाचा)। रय सक [रचय्] बनाना, निर्माण करना। रयइ, रएइ; (हे ४, ६४; पड्; महा)। कनकृ— र**इउजंत**; (से ८, ⊏0 ) I रय पुन [ रजस् ] १ रेखु, धूल; ( झौप; पाझ; कुप्र २१ ) । २ पराग, पुष्प-रज; ( से ३, ४८ ) । ३ सांख्य-दर्शन में उक्त प्रकृति का एक गुण; (कुप्र २१)। ४ वध्यमान कर्म; (कुमा ७, ४८; चेइय ६२२; उव )। °त्ताण न [°त्राण ] जैन मुनि का एक उपकरण; ( श्रोघ ६६८; पगह २, ४—पत १४८)। 'स्लला स्त्री ['स्वला] ऋतुमती स्त्री; (दे १, १२४)। हर पुंत [ हर] जैन मुनि का एक उप-करण; (संवोध १५)। °हरण न [ °हरण ] वहीं अर्थ; ( गाया १, १; कस )। रय वि [ रत ] १ अनुरक्त, आसक्त; ( औप; उन; सुर १, १२; सुपा ३०६; प्रांस १६६ )। २ स्थित; (से ६,४२)। ्३ न रित-कर्म, मैथुन; ( सम १४; उन; गा १४४; स १८०; बज़्जा १००; सुपा ४०३ ) । रय पुं [रय ] वेग; ( कुमा; से २, ७; सण )।

रय देखो रवः; (पंडम ११४, १७)।

रयग देखो रयय=रजकः; (श्रा १२; सुपा ४८८)। ः रयण न [रजन] रँगना, रँग-युक्त करना; (सूत्र १, ६, १२ ) । रयण वि [ रचन ] करने वाला, निर्माता; "चेडीसचिंतारयणु" (सण)। रयण पुं [ रदन ] दाँत, दशन; ( उप ६८६ टी; पात्रा; काप्र १७२; नाट-शकु १३ )। रयण पुंन [ रतन ] १ माणिक्य ब्रादि बहु-मूल्य पत्थर, मणि; "दुवे रयणा समुप्पन्ना"; ( निर १, १; उप ५६३; षाया १, १; सुपा १४७; जी ३; कुमा; हे २, १०१ )। स्व-जाति में उत्तम; ( सम २६; कुमा ३, ४७ ), "तहवि हु चंद-सिरच्छा विरला रयणायरे रयणा" ( वज्जा १४६ )। ३ छन्दः विशेष; (पिंग)। ४ द्वीप-विशेष; (गाया १, ६; पडम ४४, १७)। ५ पर्वत-विशेष का एक कूट; ( ठा ४, २; ८)। ६ पुं. व रत्नद्वीप का निवासी; (पडम ४४, १७ )। °डर न [ °पुर ] नगर-विशेष; ( सण )। °चित्त पुं [ °चित्र ] विद्याधर वंश का एक राजा; (पडम ४, १४)। °दीच पुं [ °द्वीप ] द्वीप-विशेष; (गाया १, ६-पत १६५)। °निहि पुं [ °निधि ] समुद्र, सागर; ( सुपा ७, १२६ )। °पुढवी स्त्री [ °पृथिवी ] पहली नरक-भूमि, रत्नप्रभा-नामक नरक-पृथिवो; (स १३२)। °पुर देखो °उर; (कुप्र ६; °प्पमा, °प्पहा स्त्री [ °प्रभा ] १ पहली महाः, सय ) । नरक-भूमि; ( ठा ७---पत ३८८; श्रौप; भग )। २ भीम-नामक राच्तसेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ४, १---पत २०४)। ३ रत्न का तेज; (स १३३)। भिय वि [ भिय ] रत्नों का बना हुआ; ( महा )। °माला स्त्री [ °माला ] छन्द-विशेष; ( त्रजि २४ )। °मालि पुं [ °मालिन् ] विद्याधर-वंश में उत्पन्न निम-राज का एक पुतः, (पउम ४, १४)। **ैमुस** वि [ °मुष् ] रत्नों को चुराने वाला; (षड् )। °रह पुं [ °रथ ] विद्याधर वंश का एक राजा; (पडम ४, १४)। ैरासि पुं [ °राशि ] समुद्र; (प्रारू )। °वइ पुं [ °पति ] रत्नों का मालिक, धनी, श्रीमंत; ( सुपा २९६ ) । °वई स्त्री [ °वती ] एक रानी; ( स्यग ३ )। °वज्ज पुं [ °वज्ज ] विद्याधर-वंशीय एक राजा; (पउम ४, १४)। °वह वि [ <sup>°</sup>चह ] रत्न-धारक; ( गडड १०७१ ) । **°संचय** न [ °संचय ] १ रुचक पर्वत का एक कूट; ( इक )। २ एक नगर; (इक; सुर ३, २०)। °संचया स्त्री [ °संचया ] १

मंगलावती-नामक विजय की राजधानी; ( ठा २, ३—पत □०)। २ ईशानेन्द्र की वसन्धरा-नामक इन्द्राणी की एक राज-धानी; (इक)। "समया स्त्री ["समया] मंगलावृती-नामक विजय की एक राजधानी; (इक)। 'सार पुं [ 'सी)'-र ] १ एक राजा; (राज)। २ एक शेठ का नाम; (उप ७२८ टी)। °सिंह पुं [ °सिंह ] एक जैन ग्राचार्य, संवेगवृत्तिका-कुलक का कर्ता; (संवे १२)।°स्तिह पुं [°शिख] एक ४ राजा; (उप १०३१ टो) । <sup>°</sup>सेहर पुं [ेशेखर ] १ एक राजा; (रयण ३)। २ विक्रम की पनरहवीं शताब्दी में विद्यमान एक जैन ब्राचार्य ब्रौर ब्रन्थकार; (सिरि १३४०)। °ाअर, °ागर पुं [ °ाकर ] १ रत्न की खान; ( षड् ) । २ समुद: ( पात्र; सुपा ३७; प्राप्तू ६७; गाया १, १७—पत २२८)। °भा स्त्री [ °भा ] देखो °प्पभा; ( उत्त ३६, १५७ )। "मय देखो "मय; ( महा; श्रोप )। "ायरसुअ पुं [ ° विकरसुत ] १ चन्द्रमाः; २ एक विधिक्-पुतः; ( भा १६)। °ाविल, °ावली स्नी [ °ाविल, °ावली ] १ रत्नों का हार; ('सम्म २२)। २ तप-विशेष; ( अंत २४-)। ३ यन्थ-विशेष; (दे ८, ७७)। ४ एक विद्याधर-राज-कन्या; ( पडम ६, ५२ )। °ावह न [ °ावह ] नगर-विशेष; (महा)। भसव पुं भिस्तव रावण का पिता; ( पउम ७, ४६; ७१<sup>-</sup>)। "स्वसुअ पुं [ "स्रवसुत ] रावण; ( पडम ८, २२१ )। °ाहिय वि [ °िधिक ] ज्वेष्ट, अवस्था में वड़ा; ( राज ) । रयणप्यभिय वि [रात्नप्रभिक ] रत्नप्रभा-संबन्धीः (पंच २, ६६ )। रयणा स्त्री [ रचना ] निर्माण, कृति; (उत्त १४, १८; चेइय ८६६; सुपा ३०४; रंभा ) । रयणा स्त्री [रत्ना ] रत्नप्रभा-नामक नरक-भूमि; (पव १७६)। रयणि पुंस्ती [ रितन ] एक हाथ का नाप, वद्ध-मुष्टि हाथ क्रा परिमार्गा; (कस; पन ५८; १७६)। रयणि स्त्री [रजनि] देखो रयणी=रजनी; (णाया १, २— पत ७६; कप्प )। °अर पुं [ °चर ] १ राज्ञस; ( से १०, ६६; पात्र )। °अर, °कर पुं [ °कर ] चन्द्रमा; (हे १, प्र हि; कप्प )। °णाह, °नाह पुं [ °नाथ ] चन्द्रमा; (पात्र, सुपा ३३)। "भत्त न ["भक्त ] राति में खाना:

( सुपा ४६४ )। "रमण पुं [ "रमण ] चन्द्रमा; (सण)।

```
°विल्लह वं िवल्लभ निन्द्रमाः (क्ष्यू )। °विराम
    पुं [ °विराम ] प्रातःकाल, सुबहः (पात्र )।
   रयणिंद पुं [ रजनीन्द्र ] चन्द्रमा; ( सण )।
  रक्षणिद्धय न [ दे ] कुमुद, कमल; ( दे ७, ४; पड् )।
  रयणी सी [रत्नी ] देखो रयणि=रत्नि; (ठा १; सम
    १२: जीवस १७७; नी ३३; श्रीप )।

    रयणी स्तो [रजनी] १ राति, रातः; (पामः, प्रायः, १३६ः;

    कुमा ) । र ईशानेन्द्र के लोकपाल की एक पटरानी; ( ठा
    ४, १--पत २०४ )। ३ चमरेन्द्र की एक अग्र-महिपी;
    (ठा ४, १-पत ३०२)। ४ मध्यम याम की एक मृ-
    च्छीनाः ( ठा ७--पत ३६३ )। १ पड्ज प्राम की एक
    मुर्च्छनाः "मंगी कोरब्बीया इरी य रयतणी( ? यणी) सारकंता
    य" (ठा ७—पत ३६३)। °भोअण न [°भोजन]
    रात में खाना; (धा २०)। °सार न [ °सार ] सुरत,
    मैथुन; (स ३, ४८)। देतो रयणि=रजनि; (हे १,
    =)1
   रयणुच्यय ) पुं [ रत्नोच्चय ] १ मेह-पर्वतः ( सुव्ज ४
   रपेणोच्चय रि. हो-पह ७७; इक )। २ कूंट-विरोप;
    (奪) 1
   रयणोच्चया स्त्री [रत्नोच्चया ] विधुगुप्ता-नामक इन्द्राणी
    की एक राजधानी; (इक )।
   रयत ) न [रजत] १ हच्य, चाँदी; (गाया १, १ —
   रयद } पल ६६; प्राकृ १२; प्राप्त; पाय; उवा; श्रीप)।
रयय } २ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३१)। ३
    हाथी का दाँत; ४ हार, माला; १ सुवर्ण, सोना; ६ रुधिर,
    खून; ७ दील, पर्वत; ८ धरल वर्षा; ६ शिखर-विशेप; १० वि.
    सफेद वर्ष वाला, रवेतः ( प्राक्त १२; प्राप्तः हे १, १७७;
     १८०: २०६)। °गिरि वुं [ भिरि ] पर्वेत-विशेष;
     ( णाया १, १; श्रीप )। °वत्त न [[ °पात्र ] चाँदी का
    बरतन; (गउड)। "मय वि ["मय] चाँदी का बना
    हिंगा: (गाया १, १—पत ६४; वि ७०)।
   रयय वुं रिजक ो घांबी; (स र⊏६; पात्र )।
   रयचली स्त्री [दै] शिशुत्व, वाल्य; ( दे ७, ३ )।
   रयवाडी देखो राय-वाडिआ; (सिर ७४८)।
   रयाच सक [रचय्] बनवाना, निर्माण कराना । रथावेइ,
     र्याविति, र्यावेह; ( कप्प ) । संक्र-स्यावेत्ता; ( कप्प )।
    रयाविय वि [ रचित ] वनवाया हुया; (स ४३४ )।
```

√रल्ला स्त्री [दे] प्रियंगु, मालकॉंगनी; ( दे ७. १ )। रव सक [रु] १ कहना, बोलना । २ वध करना । 3 गति करना। ४ अक रोना। १ शब्द करना। "सुद्ध रवित परिसाए" (स्था १, ४, १, ९८), रवइ; (हे ४, २३३; संचि ३३ )। वह—रवंत, रवेंत: ( ग्राया १,१— पल ६४: पिंग: भ्रौप )। रव सक [ रावय् ] बुलवाना, ब्राह्वान करना । वक् - रवेतः ( ग्रीप )। रवं सक [ दे ] ब्राई करना। भवि-- खेहिइ: ( गांदि )। रव पुं [ रव ] १ शब्द, आवाज; ( कृष्य; महा; सण; भवि)। २ वि. मधुर शब्द वाला; "रवं अलसं कलमं जुलं" (पाअ)। रच ( भ्रप ) देखो रय=रजस् ( भवि )। रवंण ) ( अप ) देखो रमण; ( भवि ) । रवण∫ रवण न [रवण ] श्रावाज करनाः "पच्चासन्ने य करेणुया सया रवणसीला आसी" ( महा )। रवण्ण ) ( भप ) देखो रसम=रम्यः ( हे ४, रवन्न ∫ भवि )। रचय पुं [दे] मन्थान-दण्ड, विलोने की लकड़ी; गुजराती में 'खेयों'; (दे ७, ३)। रवरच अक [रोरूय्] १ ख्व आवाज करना । २ वारंवार थावाज करना । वक्त-रवरवंतः (ग्रीप)। रिव वि [ रिविन् ] ग्रावाज करने वाला: ( से २, २६)। रचि न [ रचि ] १ सूर्य, सुरजः ( से २, २६; गउडः, सणे )। २ राज्ञस-वंश का एक राजा; ( पडम ४, २६२ )। ३ अर्क रूच, याक का पेड़; (हे १, १७२)। °तेआ पुं ितेजस् ] १ इत्वाकु वंश का एक राजा; ( पडम ४,४)। २ राज्ञस वंश का एक राजा; एक लंकेश; (पउम ४, २६४)। °तेया स्त्री [ °तेजा ] एक विद्याः ( पडम ७, १४१ )। °नंदण पुं [ °नन्दन ] शनि-प्रहः ( श्रा १२ ) । ° प्यम पुं िप्रभा वानरद्वीप का राजा; (पउम ६, ६८०)। भत्ता ख़ी [ भक्ता ] एक महौपिध; (ती १)। भास पुं िभास | खड्ग-विशेष, सूर्यहास खड्ग; (पडम ४४, २६ )। °वार पुं [ °वार ] दिन-विरोष, रविवार; ( कुप्र ४११)। °सुअ पुं[°सुत] १ शनिधर ग्रहः (से प्: रप: सुपा ३६ ) । २ रामचन्द्र का एक सेनापति, सुप्रीव; (से १४, ४६)। °हास पुं [ °हास ] सुर्यहास खड्ग; ( पउम १३, २७ )।

रिवय वि [ दे ] ब्राई किया हुआ, भिजाया हुआ; ( विसे १४५६)। रच्चारिक पुं दि ] दूत, संदेश-हारकः, ''जेण अवज्को रच्चा-रिब्रों ति" (सुपा ४२८)। रस सक रस् विल्लाना, आवाज करना । रसइ: ( गा ४३६)। वक्र—रसंत; ( सुर २, ७४; सुपा २७३)। रस पुंत [ रस ] १ जिह्वा का विषय—मधुर, तिक्त त्रादि: "ए रो रसे", "एवं गंधाइं रसाइं फासाइं" (ठा १०-पत् ४७१; प्रासू १७४ )। २ स्वभाव, प्रकृति; (से ४, ३२ )। ३ साहित्य-शास्त्र-प्रसिद्ध म्टङ्गार ब्रादि नव रस; ( उत्त १४, ३२; धर्मवि १३; सिरि ३६ )। ४ जल, पानी; (से २, २७; धर्मवि १३)। ५ सुख; (उत्त १४, ३१)। ६ आसिक्त, दिलचस्पी; ( सत १३; गडड )। ७ अनुराग, प्रेम; (पाअ)। 🖴 मर्च त्रादि दत्र पदार्थ; ( पग्ह १, १; क्रमा )। 😢 पारद, पाराः; (निचृ १३)। १० भुक्त स्रन्न का प्रथम परिणाम, शरीरस्थ धातु-विशेष; (गडड)। ११ कर्म-विशेष; (कम्म २, ३१ )। १२ छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध प्रस्तार-निशेषः (पिंग)। १३ माधुर्य त्रादि रसं वाला पदार्थ; ( सम ११; नव २८)। ैनाम न [°नामन् ] कर्म-विशेष; ( सम.६७ )। °न्न वि िं ज्ञ ] रस का जानकार; (सुपा २६१)। भेड़ वि िंभेदिन् ] रस वाली चीजों का भेल-सेल करने वाला; (पडम ७४, ४२ )। °मंत वि [ °वत् ] रस-युक्तः; ( भगः ठा ४, ३--- पत ३३३)। °वई स्त्री [ °वती ] रसोई: (सुपा ११)। °ाल, °ालु वि [ °चत् ] रस वाला; (हे २, १४६; सुख ३, १)। "ावण पुं ["पण] मद्य की दुकानः ( पत्र ११२ )। रसण न [ रसन ] जिहा, जीम; ( पगह १, १—पत २३; य्राचा )। रसणा स्त्री [रसना ] १ मेखला, कांची; (पाअ; गडड; से १, १८)। २ जिह्वा, जीभ; (पात्र)। °छ वि [ °वत् ] रसना वाला; ( सुपा ५५६ )। ं रसद न [दे] जुल्ली-मूल, चूल्हे का मूल भाग; (दे ७, २)। रसा स्री [रसा ] पृथिवी, धरती; (हे १, १७७; १८०; कुमा )। रसाउ पुं [ दे रसायुष् ] भ्रमर, भौरा; (दे ७, २; पात्र)। ्रस्साय पुं [ दे ] ऊपर देखो; ( दे ७, २ )। रसायण न [ रसायन ] वैद्यक-प्रसिद्ध श्रीवध-विशोष; ( विपा १, ७; प्रासू १६२; भवि )।

रसाल पुं [रसाल ] आन्न उत्त, आम का गाछ; (सम्मत १७३)। रसाला स्नी [ दे, रसाला ] मार्जिता, पेय-विशेषः ( दे 💸 २; पात्र्य ) । रसालु पुं [ दे रसालु ] मिजका, राज-योग्य पाक-विरोष-दो पल घी, एक पल मधु, ग्राधा ग्राडक दही, वीस मिरचा तथा दस पल चीनी या गुड़ से वनता पाक; ( ठा ३, १--पत ११८; सुज्ज २० टी; पव २४६ )। रसि देखो रस्सि; (प्राकृ २६)। रसिअ वि [रसिक ] १ रस-ज्ञ, रसिया, शौकीन; (से-१, ६)। र रस-युक्त, रस वाला; (सुपा २६; २१७; पंउम ३१, ४६ )। रसिअ वि [रिसत ] १ रस-युक्त, रस वालाः; (पव २)। २ न शब्द, आवाजः ( गडडः, पगह १, १ )। रसिआ स्त्री [दे रसिका ] १ प्य, पीय, वण से निकलता गंदा सफ़ेद खून, गुजराती में 'रसी'; (श्रा १२; विपा १, ७; पग्ह १, १ )। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। रसिंद पुं [ रसेन्द्र ] पारद, पारा; (ाजो ३; श्रु १४८ ) 🗟 रसिग देखो रसिअ=रसिक; ( पंचा २, ३४ )। 💎 🔻 रसिर वि [रसितृ] त्रावाज करने वाला; (सण)। रसोइ ( अप ) देखो रस-वई; ( भवि )। रिस्स पुंसी [रिश्म ] १ किरणः "भरहं समासियाओ आइन्त्रं चेव रस्सीब्रो" ( पडम ८०, ६४; पाब्र; प्राप्र.)। २ रस्सी, रज्जु; ( प्राप्तु ११७ ) रह अक [दे] रहना। रहइ, रहए, रहेइ; (पिंग; महा; सिरि **⊏६३ ), रहसु, रहह; (सिरि ३४४; ३४३ ) ।** ..... रह सक [ रह् ] त्यागना, छोड़ना; ( कप्पू; पिंग )। रह पुं [ रभस ] उत्साह; "पुणो पुणो ते स-रहं दुहेंति" (सुत्र १, ४, १, १८ )। देखो रहस=रभस। रह पुंन [रहस् ] १ एकान्त, निर्जन; "तत्थ रहो ति श्रागच्छ" ( कुप्र ८२ ), "लहु मे रहं देसु" ( सुपा १७४; वरजा १५२)। २ प्रच्छन्न, गोप्य; (ठा ३, ४)। रह पुंत रथ ] १ यान-विशेष, स्यन्दनः, "धम्मस्स निव्वाण-पहे रहाणि" ( सत १८; पात्र; कुमा )। २ एक जैन महर्षि; ( कप्प ) । °कार पुं [ °कार ] रथ-निर्माता, वर्धकि; (सुपा ४४४; कुप्र १०४; उर )। <sup>°</sup>चरिया स्त्री [ °चर्या ] रेथ को हाँकना; ''ईसत्थसत्थरहचरियाकुसलो'' ( महा ) । 'जत्ता स्ती [ वाजा ] उत्सव-विशेष; ( सुपा ४४१; सुर १६, १८;

सिरि ११७४ )। 'पोडर न [ 'नूपुर ] नगर-विशेष; (पउम २८, ७; इक )। "णेउरचक्रवाल न [ "नूपुरचक्रवाल] वैताब्य पर्वत पर स्थित एक नगर; ( पउम ४, ६४; इक ) 🎮 ं निम g [ निम ] भगवान नेमिनाथ का भाई: ( उत्त २२, ३६)। °नेमिज्ज न [ 'नेमीय ] उत्तराध्ययनं सूत्र का बाईसवाँ अध्ययन; ( उत २२ )। भुसल पुं [ भुसल ] भारतवर्ष की एक प्राचीन लड़ाई, राजा की विक और राजा चेटक का संप्राम; (भग ७, ६)। "यार देखो "कार; (पाम )। °रेणु पुं [ °रेणु ] एक नाप, माठ तसरेणु का एक परिमाण; ( इक )। °वीरउर, °वीरपुर न [ °वीर-पुर ] एक मगर; ( राज; विसे २४४० )। रहरं म [रमसा ] वेग से; (स ७६२)। रहंग पुंस्री [स्थाङ्ग ] १ चक्रताक पत्ती; (पाम; सुर ३, २४७; कुमा ); स्त्री- भी; (धुपा ४६८; धुर १०, १८४; कुमा )। २ न चक, पहिया; (पाम )। रहट्ट देखो अरहट्ट; (गा ४६०; पि १४२)। रहण न दिं रहना, स्थिति, निवास: (धर्मवि २१: स्यण -後) 「 रहण न [ रहन ] १ त्यागः; १ विरति, विरामः; "रसरहर्णा" (पिंग)। रहमाण 'पुं [दे] १ यवन मत का एक तत्त्व-वेता; (मोह १००) । २ खुदा, श्रल्ला, परमेश्वरः ( ती १४ ) । रहस पुं [ रभस ] १ श्रोत्सुक्य, उत्कराठा; ( कुमा )। वेग; ३ हर्प; ४ पूर्वापर का अविचार; ( संद्ति ७; गउड)। रहस देखां रहस्स=रहस्य; "रहसाभक्खाणे" ( उवा; संबोध '४२: सुपा ४१४ )। रहसा थ [ रभसा ] वेग धे; ( गउड ं)। रहस्स वि [ रहस्य ] १ गुधा, गोपनीय; (पात्रा; सुपा ३१८)। '२ एकान्त में उत्पन्न, एकान्त का; (हे २, २०४)। '३ न तत्त्व, तात्पर्य, भावार्थ; ( श्रोघ ७६०; रंभा १६ ) । भ्रापवाद-स्थान; ( वृह ६ ) । रहिस्स वि [ हस्य ] १ लघु, छोटाः ( विपा १, ५—पत □३ )। २ एक माता वाला स्वरः ( उत्त २६, ७२ )। रहस्स न [ हास्य ] १ लाघव, छोटाई । भेत वि [ व्यत् ] लचु, छोटा; ( सुम २, १, १३ )। रहस्सिय वि [ राहसिक ] प्रच्छन्न, गुप्तः (विषा १, १---ःपश्च ४ ) ।

रहि वि [ रिधन् ] १ रथ से लड़ने वाला योदाः ( उप ७२८ टी )। २ रथ को हाँकने बाला; (कुप्र २८०: ४६०; धर्मचि १११)। रहिअ वि [रथिक] उपर देखोः "रहिएहि महारहिणो" ( उप ७२८ टी; पगह २, ४—पत १३०; धर्मनि २० )। रहिअ वि [रहित ] परित्यक्त, वर्जित, शुन्य; ( उवा; दं ३२.)1 .रहिअ वि [ दे ] रहा हुग्रा, स्थित; ( धर्मवि २२ )। रहु पुं [रघु ] १ सूर्य वंश का एक स्वनाम-स्थात राजा; ( उत्तर ४० )। २ पुं व रघु-वंश में उत्पन्न चातिय; (से ४, १६) । ३ पुं. श्रीरामचन्द्र; ''ताहे क्यंतसरिसी देइ रह रित्तुवले दिही" ( पडम ११३, २१ )। ४ कालि-दास-प्रयोत एक संस्कृत कान्य-प्रन्थ; ( गडड ) । °आर पुं [ °कार ] रघुवंश-नामक संस्कृत काव्य-प्रनथ का कर्ता, कवि कालिदास; ( गउड )। °णाह पुं ं नाथ ] १ श्री रामचन्द्र; (से १४, १६; पडम ११३, ४४ )। र लद्दमण; (से १४, ६२)। °तणय पुं [ शतनय ] वही अर्थ: (से २, २: १४, २६)। °तिलय पुं [°तिलक] श्रीरामचन्द्र; (सुपा २०४)। "त्तम पुं ["उत्तम] वही झर्थ; ( पउम १०२, १७६ )। 'पुंगव वुं [ 'पुंज़च ] वही; (से ३, ४; हे २, १८८; ३, ७०)। [ 'सुत ] वही; ( से ४, १६ )। रहो° देखो रह=रहस्; (कप्प; बीप)। °कम्म न [ °कर्मन् ] एकान्त-व्यापार; ( ठा ६-पत्र ४६० )। रा सक [रा] देना, दान करना । राइ; (धात्वा १४६)। रा अक [री] शब्द करना, आवाज करना। राइ; (प्राक्ट £ £ ) | रा अक [ छी ] श्लेष करना, चिपकना । राइ; ( षड् )। राञ्चला स्त्री [दे] प्रियंगु, मालकाँगनी; (दे ७, १)। राइ देखो गत्तिः (हे २, ८८; काप्र १८६; महा; पड्ं)। २ चमरेन्द्र की एक अध-महिपी; (ठा ४, १--- पल ३०२)। ३ ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल की एक पटरानी; ('ठा ४, १-पत २०४)। भत्त न [ भवत ] रात्रि-मोजन, रात में खाना; (सुवा ४८६)। भोअण न [ भोजन] वहीं अर्थ; (सम ३६; कस)। देखों राई=रातिं। राइ ह्यी [ राजि ] यंक्ति, श्रेषिः; ( पात्रः; ब्रोप )ः। २ रेखा, लकीर; (वस्म १, १६; खुपा १६७)। ३ राई, राज-सर्वप, एकं प्रकार का मसाला; ( दे ६, ८८ )।

रहाविश्र वि [ दे ] स्थापित, रखनाया हुमा; ( हम्मीर १३)।

```
राइ वि [रागिन ] राग-युक्त, राग वाला; (दसा ६)।
 स्त्री- °णी; ( महा ) ।
राइ° देखो राय=राजनः (हे २, १४८; ३, ४२; ४३; कुमां)।
राइअ वि [राजित] शोभितः ( से १, ४६; कुमा ६,
 1 ( 83
राइअ वि [ रात्रिक ] रात्रि-संवन्धी; ( उत्त २६, ४६; ग्रौप;
 पडि )।
राइआ स्त्री [राजिका ] राई का गाछ; "गोलागईग्र कच्छे
 चक्खंतो राइग्राइ पत्ताइं" (गा १७१ म्र )। देखो राइगा ।
राइंद पुं [ राजेन्द्र ] वड़ा राजा; ( कुमा )।
राइंदिअ पुं [ रात्रिन्दिव ] रात-दिन, ब्रहोराल; (भग; ब्राचा;
 कृष्पः पव ७८; सम २१ )।
राइक्क वि [राजकीय] राज-संबन्धी; (हे २, १४८;
 क्रमा )।
राइगा स्त्री [राजिका ] राई, राज-सर्सी; (कुप्र ४४ )।
राइणिअ वि [ राटिनक ] १ चारिल वाला, संयमी; ( पंचा
 १२, ६)। २ पर्याय से ज्येष्ठ, साधुत्व-प्राप्ति की अवस्था से
 वड़ा: ( सम ३७; ४८; कप्प )।
राइणिश्र वि राजकल्प राजा के समान वैभव वाला, श्री-
 मन्तः ( सूत्र १, २, ३, ३)।
राइण्ण ) पुं [राजन्य ] राजवंशीय, चितियः; (सम १४१;
राइन्न 🥠 कप्पः श्रीपः भग )।
राइल्ल वि [ रागिन् ] राग-युक्तः ( देवेन्द्र २०८ )।
राई स्त्री [ राजी ] देखो राइ=राजि; ( गउड; सुपा ३४; )
 प्रास् ६२: पव २१६ )।
राई स्त्री [रात्रि ] देखो राइ=राति: (पात्र; णाया २—पत
· १५०: त्र्रोप; सुपा ४६१; कस ) । ँदिवस न [ँदिवस ]
 रात्रिदिवस, ग्रहर्निश; ( सुपा १२७ )।
राईमई स्त्री [राजीमती ] राजा उपसेन की पुती और भग-
 वान नेमिनाथ की पत्नी; (पडि)।
राईव न [ राजीव ] कमल, पद्म: ( पात्र: हे १, १८० )।
राईसर पुं [ राजेश्वर ] १ राजाओं के मालिक, महाराज;
 २ युवराज; ( श्रोप: उवा: कप्प )।
राउत्त पुं [ राजपुत्र ] राजपूत, चित्रय: (प्राकृ ३०)।
राउँ हुं [राजकुल ] १ राजाओं का यूथ, राज-समूह;
 (कुमा; हे १, २६७; प्राप्त )। र राजा का वंश; (पड्)।
 ३ राज-गृह, दरवार; "णं ईदिसस्सं राउलस्स दूरेण पणामो
```

```
कीरदि, जत्थ वंभणावि एवं विडंबिज्जंति" ( मोह ११ )।
 देखो राओल ।
राउलिय वि [ राजकुलिक ] राजकुल संबन्धी; ( सुख २, :
  $9 ) l
राउल्ल देखो राइक्क; (प्राकृ ३५)।
राएसि पुं [राजर्षि ] १ श्रेष्ठ राजा; -२ ऋषि-तुल्य राजा,
  संयतात्मा भूपति; ( अभि ३६: विक ६८; मोह ३ )। ∙
राओं अ [रात्रों ] रात में; ( णाया १, १---पत ६१; सुपा
 ४६७; कप्प )।
राओल देखो राउल: 🔧 🦙
    "तो किंपि धर्ण सयणेहिं विलिसियं किंपि वाणिपुत्तेहिं।
      किंपि गयं रात्रोले एस अपुत्तित भणिऊण ॥
                                  (धर्मवि १४०)।
राग देखो राय=रागः ( कप्पः सुपा २४१ )।
रागि देखो राइ=रागिन: (पडम ११७, ४१)।
राघव देखो राहव। <sup>°</sup>घरिणी स्त्री [ <sup>°</sup>गृहिणी ] सीता,
 जानकी; ( पडम ४६, ५७ )।
राच ) [चूपै पै ] देखो राय=राजन: (हे ४, ३२१/६
राचि° ∫ं३०४; प्राप्त ) ।
राज देखो राय=राजन्; (हे ४, २६७; पि १६८)।
राजस वि [ राजस ] रजो-गुग्ग-प्रधानः "राजसचितस्स पुर-
 स्स" ( कुप्र ४२८ )।
राडि स्री [ राटि ] वूम, चिल्लाहरः ( धुल २, १५ )।
रांडि स्त्री [ दे राटि ] संप्राम, लडाई; ( दे ७, ४ ) ।
राढा स्त्री [राढा ] १ विभूषा; (धर्मसं १०१८; कप्पू )।
  २ भन्यताः (वज्ञा १८)। ३ वंगाल का एक प्रान्तः ४
 वंगाल देश की एक नगरी; (कप्पू)। "इत्त वि [ वत ]
 भव्य त्रात्मा; "गंजगरिह्यो धम्मो राढाइताण संपडइ" (वजा
 १८)। °मणि पुं [°मणि] काच-मणिः ( उत्त २०,
 ४२)।
राण सक [ वि + नम् ] विशेष नमना । रागाइ (१); (धात्वा 🖈
 18E) 1
राण पुं [ राजन् ] राणा, राजा; ( चंड; सिरि ११४ )।
राणय पुं [ राजक ] १ राणा, राजा; (ती १५; सिरि १२३;
 १२४ )। २ छोटा राजा; ( सिरि ६८६: १०४० )।
राणिआ ) स्त्री [राज्ञिका, °ज्ञी] रानी, राज-पत्नी; ( कुम्मा
           ३; श्रावक ६३ टी; सिरि १२४; २६७ )।
```

राम सक [रमय्] रमण कराना । कृ-रामेयब्बः; (भत **5**ሂ )₁ सुम पुं [राम ] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ का वड़ा पुत; ( गा ३४; उप पृ ३७४; कुमा )। २ परशुराम; (कुमा १, ३१ ) । ३ चलिय परिवाजक-विशेष; ( ग्रौप ) । ४ वल-ं देव, वलभद्र, वासुदेव का वड़ा भाई; (पात्र )। ४ वि रमने वाला; ( उप १ ३ ७ १ )। °काणह पुं [ °काणा ] राजा श्रेणिक का एक पुत्त: (राज)। °कण्हास्त्री [ैक्टण्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( ग्रंत २१ ) । ° गिरि पुं [ °गिरि ] पर्वत-विशेष; ( पउम ४०, १६ )। °गुत्त पुं · [ °गुप्त ] एक राजर्षि; ( सूत्र १, ३, ४, २ )। : °देव पुं ' [ °देव ] श्रीरामचन्द्र; ( पडम ४४, २६ )'। 'पुत्त पुं [ °पुत्र ] एक जैन मुनि; ( अनु २ )। °पुरी स्त्री [ °पुरी ] अयोध्या नगरी; (ती ११)। °रिक्खिआ स्त्री [ °रिक्सिता ] ईरानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा ५—पत्र ४२६; इक )। रामणिज्ञथ न [ रामणीयक ] रमणीयता, सौन्दर्य; ( विक 7=)1 रामा स्त्री [रामा ] १ स्त्री, महिला, नारी; ( तंदु १०; कुमा; पात्रं, वजा १०६; उप ३५७ टी )। २ नवर्ने जिनदेव की माता; (सम १४१)। ३ ईशानेन्द्र की एक पटरानी; (ठा पत ४२६; इक )। ४ छन्द-विशेष; (पिंग)। रामायण न [रामायण ] १ वाल्मीकि-कृत एक संस्कृत कान्य-यन्यः ( पडम २, ११६; महा ) । २ रामचन्द्र तथा रावण की लडाई; (पउम १०५, १६)। रामिअ वि [ रिमित ] रमण कराया हुआ; ( गा ४६; पउम 50, 98) 1 रामेसर पुं [ रामेश्वर ] दिचल भारत का एक हिन्दू-तीर्थ; (सम्मत ८४)। राय अक [राज्] चमकना, शोभना। रायदः; (हे४, ्री १०० )। वक्त-राय°, रायमाण; (कप्प)। राय देखो रा=रै। राग्रहः ( प्राकृ ६६ )। राय पुं [ राग ] १ प्रेम, प्रीतिः ( प्रास् १८० ) । २ मत्सेर, द्वेष; "न पेमराइल्ला" ( देवेन्द्र २७८ ) । ३ रँगना, रंजन: ४ वर्णनः, ५ श्रनुरागः, ६ राजा, नरपतिः, ७ चन्द्र, चाँदः, -. 🖛 लाल वर्ण; ़ ६ लाल रॅंग वाली वस्तु; : १० वसन्त ग्रादि : ं स्वर; ( हे १, ६८,) ।

राय पुं [ राजन् ] १ राजा, नर-पति, नरेश; ( भ्राचा; उवा;

श्रा २७; सुवा १०३)। २ चृत्द्र, चन्द्रमा; (श्रा २७; हम्मीर ३; धर्मवि ३)। ३ एक महाग्रह; ( सुङ्ज २०)। ४ इन्द्र; ५ चतिय; ६ यच; ७ शुचि, पवित; ५ श्रेष्ट, उत्तम; (हे ३, ४६; ४०)। ६ इच्छा, अभिलाप; (से १, ६)। १० छन्द-विशेष; ( पिंग )। °ईश्न वि [ °की-य ] राज-संबन्धी; (प्राकृ ३४)। °उत्त पुं [°पुत्र ] राज-पूत, राज-कुमार; ( सुर ३, १६४ )। "उल देखां रा-उलः (हे १, २६७; कुमा; पद्; प्राप्त; अभि १८४)। °कीअ देखों °ईअ; ( नाट — शकु १०४ )। °कुल देखो ँउल; ( महा )। केर, क्क वि [ कीय ] राज-संबन्धी; (हे २, १४८; कुमा; षड् )। °गिह न [°गृह ] मगध देश की प्राचीन राजधानी, जो ब्राजकल 'राजगिर' नाम से प्रसिद्ध है; (ठा १०—पत्न ४७७; उवा; श्रंत )। भिही स्री [ "गृही ] वही अर्थ; (ती ३)। "चंपय पुं [ "चम्पक ] वृत्त-विशेष, उत्तम चम्पक-वृत्तः; (आ १२)। <sup>°</sup>धम्म पुं [ 'धमे ] राजा का कतेन्य; ( नाट - उत्तर ४१ )। 'धाणी स्त्री [ °धानी ] राज-नगर, राजा का मुख्य नगर, जहां राजा रहता हो; ( नाट--चैत १३२ )। "पत्ती स्नी [ "पत्नी ] रानी; (सुर्१३, ४;सुपा ३७४)। °पसेणीय वि [ °प्रश्लीय ] एक जैन ब्रागम-प्रन्थ; (राय)। °पह पुं [ °पध ] राज मार्ग; ( महा; नाट—चैत १३० )। °पिंड पुं [ °पिण्ड ] राजा के घर की भिद्या—श्राहार; (सम ३६)। ° पुत्त देखो °उत्त; ( गडड ) । °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष; ( पडम २, ८)। े°पुरिस्त पुं [ 'पुरुष ] राजा का आदमी, राज-कर्मचारी; ( पडम २८, ४ )। <sup>°</sup>मगा पुं [ <sup>°</sup>मार्ग ] राजपथ, सड़क; ( ग्रौप; महा )। °मास पुं [ °माष ] धान्यं-विशेष, वरवटो; (श्रा १८; संवोध ४३)। °राय पुं [ °राज ] राजाओं का राजा, राजेश्वर; ( सुपा १०७ )। रिस्ति देखो राएसि; ( गाया १, ६—पत्र १११; उप ७२८ टी; कुमा; सण )। °रुक्ख धुं [ ेवृध्स ] इन्न-विशेष; ( ग्रीप )। °ळच्छो स्त्री [ °ळक्ष्मी ] राज-वैभव; (ग्रमि १३१; महा)। °ललिय पुं [ °लंलित ] ब्राट्यें वलदेव के पूर्व जन्म का नाम; (सम १५३)। <sup>°</sup>वदृय न [ °वार्तक ] राज-संव-न्धी वार्ता-समूह; ( हे २, ३० )। "वरुठीं स्त्रो [ "वरुठी ] ्लता-विशेष; ( पगण १—पत्र ३६ )। °वाडिआ, °वाडी स्रो [ °पाटिका, °पाटी ] चतुरंग सेन्य-श्रम-करण, राजा की चतुर्विध सेना के साथ सवारी; (कुना; क्रप्र ११६; १२०; सुपा

२२२)। °सद्दूल पुं [ शादू ल ] चक्रवर्ती राजा, श्रेष्ट राजा; ( सम १४२ )। °सिट्डि पुं [ 'श्रे ष्टिन् ] नगर-शेठ; (भिव )। 'सिरी स्त्री [ 'श्री ] राज-लच्मी; (से १, १३)। ्सुअ पुं िश्चृत ो राज-कुमार; (कप्पू; उप ७२८ टी ) । खुअ पुं [ °शुक ] उतम तोता; ( उप ७२८ टी )। °सुअ पं िस्य विशेषः "पिइमेहमाइमेहे रायसुए आंसमेह-पसुमेहे'' (पडम ११, ४२)। े 'सेण पुं [ 'सेन ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। °सेहर पुं [ °दोखर ] १ महादेव, शिव; २ एक राजा; (सुपा ४२६)। ३ एक कवि, कर्प्रमंजरी का कर्ता; (कप्)। "हंस पुंखी [ "हंस ] १ उत्तम हंस-पत्ती: २ श्रेष्ठ राजा; (सुर १२, ३४; गा ६२४; गउड; धुपा १३६; रंभा; भिव ); स्त्री—°स्ती; (सुपा ३३४; नाट— रत्ना २३ )। °हर न [ °गृह ] राजा का महल; ( पडम प्तर, प्रधः, हे २, १४४ )। °हाणी देखो धाणीः, (सम प्तरुप रुप रुप, प्रो। °हिराय, °ाहिराय पुं विश्वि-राज ] राजात्रों का राजा, चक्क्वर्ती राजा; (काल; सुपा १०१)। शहिब युं [ शिख्य ] वही अर्थ; ( सुपा १०१)। राय देखो राव=राव; (से ६, ५२)। राय पुं [ दे ] चटक, गौरेया पत्ती; ( दे ७,४ )। राय पुं [ रात्र ] राति, रातः ( श्राचा )। राय° देखो राय=राज्। बार्यछुल । पुन [दे] १ नेतस का पेड़; (पाम; दे ७, रायंतु १४)। २ पुं. शरम; (दे ७, १४)। ें राथंस पुं [ राजांस] राज यहमा, त्रय का व्याधि; (श्राचा)। रायंसि वि [ राजांसिन् ] राज-यदमा वाला, त्तय का रोगी; ु(∙श्राचा ) । रायगइ स्री [दे] जलौका; (दे ७, ४)। रायगाल पुं [ राजागील ] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; ( ठा २, ३—पत्र ७८ )। रायणिअं देखो राइणिअ≕रात्निक; (उंव; अोधमा २२३)। रायणी सी [राजादनी] खिन्नी, खिरनी का पेड़: ( पडम रायणण देखो राइण्णः (ठा ३, १—पत ११४; उप ३५६ ं ही 🔵 । रायमध्या स्नी [राजीमतिका] देखो राईमई; (कुप्र १)। रायस देखो राजस; (स ३; से ३, १४)। रायाण देखो राय=राजन् ; (हे ३, ४६; पड् ) ।

पुंन [ राल, °क ] धान्य-विशेष, एक प्रकार की कङ्गुः ( सुत्र २, २, ११: टा ७—पत ४०४; रालय ) पिंड १६२; वज्जा ३४ )। राला स्त्री [ दे ] प्रियंगु, मालकाँगनी: ( दे ७, १ )। राव देक दि रे ब्रार्ट करना ; भवि —रावेहिति; (विसे २४६ टी )। राव देखो रंज=रञ्जय् । रानेष्ठः (हे ४, ४६ )। हेक्ट--रायिउं: (कुमा)। राव सक [ रावय् ] पुकारना, ब्राह्वान करना । वक्र—रावेतः; ( ग्रीप )। राव पुं [ राच ] १ रोला, कलकल; ( पात्र ) । १ पुकार, श्रावाजः ( सुपा ३४८ः; कुमा )। रावण पुं रावण ] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध लंका-पति; (पि ३६०)। २ गुल्म-विशेषः (पगण १---पल ३२)। राविअ वि [रिज़ित ] रँगा हुद्याः ( दे ७, ४ )। राविश वि [ दे ] ग्रास्वादितः ( दे ७, ४ )। रास ) पुं [रास, °क] एक प्रकार का नृत्य, जिसमें एक रासग 🕽 दूसरे का हाथ पकड़ कर नाचते नाचते और गान करते 🕠 करते मंडलाकार फिरना होता है; ( दे २, ३८; पाझ; वजा १२२: सम्मत १४१; धर्मवि ८१ )। रासभ वेखो रासह; ( धुर २, १०२)। रासय देखो रासगः ( सुर १, ४६; सुपा ४०; ४३३ )। रासह पुंखी [ रासभ ] गर्दभ, गदहा; ( पात्र; प्राप्त; रंभा )। स्री-°ही; (काल)। रासाणंदिअय न [ रासानिद्त्तक ] छन्द-विशेष; ( ग्रजि 92)1 रासालुद्ध्य पुं [ रासालुब्धक ] छ्न्द-विशेष: (ग्रजि १०)। रासि देखो रस्सि; ( संज्ञि १७ ) । 🔅 रासि पुंसी [राशि] १ समूह, ढग, ढेर; ( झोघ ४०७; ग्रीप; सुर २, ४; कुमा )। २ ज्योतिष्क-प्रसिद्ध मेष ग्रीहि वारह राशि; (विचार १०६)। ३ गणित-विशेष; (ठा ४, ३ )। राह पुं [राधा] १ वैशाख मास; २ वसन्त ऋतु; (से १, १३)। ३ एक जैन आचार्य; (उप २८४; सुख २, १४)। ्राह पुं [दे] १ दयित, प्रियः, २ वि. निरन्तरः, ३ शोभितः, 🕹 ४ सनाथ; ५ पलित, सफेद केश वाला; (दे ७, १३)। ६ रुचिर, सुन्दर; (पाम )।

राहअ ) पुं [राघव ] १ रघु-वंश में उत्पन्न: (उत्तर २०)। राहव र् २ श्रीरामचन्द्र; ( सं १२, २२; १, १३; ४७ )। 🚜ाहा स्त्री [ राधा ] १ वृत्दावन की एक प्रधान गोपी, श्रीकृत्रण को पत्नी; (वज्जा १२२; पिंग)। २ राधावेध में रंखी जाती पूतळी; (उप १ १३०)। ३ शंक्ति-विशेष: ४ कर्ण की पालन करने वाली माता; (प्राक्त ४२)। °मंडव पुं [ भण्डप ] जहां पर राधावेध किया जाय वह स्थान; (सुपा २६६)। °वेह पुं [°वेध] एक तरह की वेध-किया, जिसमें चकाकार घूमनी पुनली की वाम चनु वीधी जाती है; ( उप ६३४; सुपा २४४ )। राहिआ) स्त्री [राधिका ] अपर देखो; (गा ८६; हे ४, राही 🥤 ४४२; प्राक्त ४२ 🕽 । राहु पुं [ राहु ] १ प्रह-विशेषः ( ठा २, ३—पत्र ७८; पाथ्र )। २ कृत्रण पुद्रल-विशेष; (सुज्ज २०)। ३ विकम की पहली शताब्दी के एक जैन ब्राचार्य; (पछम ११८, 990)1 ्र्राहेश वुं [ राधिय ] राधा-पुत, कर्ण; ( गंउड ) । रि य ि संभाषण-सूचक अन्ययः (तंदु ४०; ४२ टी )। रि सक निष्ठ र गमन करना । कर्म - अउजएं; (विसे १३६६)। रिक्ष सक [री] गमन करना। रियइ, रियंति, रिए; (सूत्र २, २, २०; सुपा ४४४; उत २४, ४ )। वक्त-रियंत; ( पटम २८, ४ )। रिअ सक प्र + विशा ] प्रवेश करना, पैठना । रिशंइ; (हे ४, १८३; कुमा )। रिअ न [ ऋत ] १ गमन; "पुरब्रो रियं सोहमाथे" (भग )। ३ सत्यः ( भग ८, ७ )। िरिश्र वि [दे] लून, काटा हुआ; (पड्)। रिड देखी उउ; (हे १, १४१; कुमा; पब १४१ )। रिउ वि [ ऋजु ] १ सरल, सीधा; ( सुपा ३४६ )। न. निरोप पदार्थ, सामान्य-भिन्न वस्तुः ( पन २७० )। भे 'सुत्त पुं [ 'सूत्र ] नय-विशेषः, (विसे २२३१; २६०८)। .. देखी उज्जु । रिउ पुं [रिपु ] शस्, वैरी, दुश्मन; (सुर २; ६६; कुमा )। °महण वुं [ °मथन ] राद्मस-वंश का एक राजा; (पडम ४, २६३) । रिंड स्त्री [ ऋच् ] वेद का नियत अत्तर-पाद वाला अंश; े ° ट्वेय पुं [ °वेद ] एक वेद-प्रन्थ; ( गाया १, ४; कप्प )। रिखण न [ रिङ्कण ] सर्पण, गति, चाल; (पडम २४, १२)।

शिखि नि [रिङ्खन् ] जनने नाला; "गिद्धावरंखि हद्दन्नए ( श्मिद्ध व्यारिखी हदनए)" ( पिंड ४७१ )। रिंग देखा रिग । रिंगष, रिंगए, (हे ४, २४६ टि; पड़; पिंग )। वक्र-रिंगंत; (हास्य १४६)। रिंगण न [ रिङ्गण ] चलना, सर्पण; ( पव २ )। रिंगणी स्त्री [ दे ] वल्ली-विशेष, क्यटकारिका, गुजराती में 'रिंगणीं'; ( हे २, ४; उर २, ८ )। रिंगिओं न [दे] भ्रमण; (दे ७, ६)। रिंगिअ न [रिङ्गित ] १ रॅगना, कच्छप की तरह हाथ के वल वलना; २ गुरु-वन्दन का एक दोव; ( गुभा २४ )। रिंगिसिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेप; (राज)। रिंछ ( अप ) देखो रिच्छ= छन्ः ( भवि )। रिंछोली स्त्री [दे] पंक्ति, श्रेणि; (दे ७, ७; सुर ३, ३१; विसे १४३६ टी; पात्र, चेइय ४४; सम्मत १८८; धर्मवि ३७; भवि ।। रिंडी स्त्री [ दें ] कन्थाप्राया, कन्या की तरह का फटा-ट्रटा ब्राच्छादन-बस्नः (दे ७, ४)। रिक्क वि [दें] स्तोक, थोड़ा; (दे ७, ६)। रिक्क देखो रित्त=रिंक्त; ( श्राचा; पाम; परंम ८, ११८; सुपा ४२२; चड ३६ )। रिक्सिअ वि [ दे ] शटित, सड़ा हुमा; ( दे ७,७)। रिक्ख अक [ रिङ्ख् ] चलना । वक्त—"गिरिब्व ग्रन्छिन्म-पंक्लो अंतरिक्ले रिक्खंतो लिक्लज्जइ" ( कुप्र ६७ )। रिक्ख वि [दे] १ वृद्ध, बूढ़ा; २ पुं, वयः-परिणाम, वृद्ध्ता; (3,0,5)1 रिक्ख पुं [ऋक्ष ] १ भालू, श्वापद प्राणि-विशेष; (हे २, १६)। २ न. नत्तलः (पात्रः, सुर ३, २६ः, ८, १९६)। °पह पुं [ °पथ ] ब्राकाश; ( सुर ११, १७१ )। ्\*राय पुं [ °राज ] वानर-वंश को एक राजा; ( पउम ८, २३४ )। रिकखण न [ दे ] १, उपलम्भ, अधिगम; २ कथन; ( दे ७, १४)। रिक्खा देखो रेहा≔रेखा; ( ग्रोघ १७६ )। रिंग ) अक [रिङ्ग्] १ रेंगना, चलना । २ प्रवेश रिगा ) करना। रिगइ, रिगाइ; (हे ४, २४६; टि)। रिया पुं [ दे ] प्रवेश; ( दे ७, ४ ) । रिच स्त्रीन. देखो रिउ=रंचु; (पि ४६; ३१८)। स्त्री— °वा; ( नाट--रत्ना ३८ )।

```
-रिच्छ वि [दे] गृद, बूढ़ा; (दे ७, ६)।
 रिच्छ देखो रिक्ख=ऋनः; (हे १, १४०; २, १६; पात्र )।
  शहिव पुं शिधिप ] जाम्बवान्, राम का एक सेनापति; (से
   ४, १८; ४५ )।
 रिच्छभल्ल पुं [दे] भालू, रींछ; (दे ७, ७)।
 रिज़ देखो रिउ=मृनु; (भग)।
 रिज़ देखो रिउ=ऋजु; ( विसे ७५४ )।
 रिज्ज देखो रिअ=री। रिज्जइ; ( ग्राचा )।
 रिज्ज़ देखो रिउ=ऋजु; (हे १, १४१; संचि १७; कुमा )। √
रिज्यु अक [ ऋध् ] १ वंदना। २ रीमना, खुशी होना।
  रिज्मइ; (भवि)।
 रिट्ड पुं [ दे अरिष्ट ] १ अरिष्ठ, दुरित; ( षड्; पि १४२ ) ।
   २ दैत्य-विशेष; ( षड्; से १, ३ )। ३ काक, को ब्रा; ( दे
   ७, ६; गाया १, १—पत ६३; षड्; पात्र )। <sup>°</sup>नेमि पुं
   [ निम ] बाईसर्वे जिनदेव: (पि १४२)।
 रिष्टु पुं [रिष्टु] १ देव-विशेष, रिष्ट-नामक विमान का निवासी
   देव; ( णाया १, ५--पत १४१ )। २ वेलम्ब और प्रभ-
   व्जन नामक इन्द्रों के लोकपाल; (ठा ४, १---पत्न १६८ )।
   ३ एक दृप्त साँड, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था; ( पगह १,
   ४---पत ७२)। ४ पिन्न-विशेष: ( पडम ७, १७)।
   ६ न. रत्न-विशेष; (चेइय ६१४; श्रीप; गाया १, १ टो)।
   ६ एक देव-विमान; ( सम ३४ )। ७ पुंन फल-विशेष, रीठा;
   (उत ३४, ४; सुख ३४, ४)। °पुरो स्त्री [ °पुरी]
   कच्छावर्ती-विजय की राजधानी; (ठा २, ३—पत ८०; इक)।
ं भिण पुं [ भिण ] स्थाम रत्न-विशेषः ( सिरि ११६०)।
 रिद्धा स्त्री [रिष्टा] १ महाकच्छ चिजय की राजधानी; (ठा
   २, ३—पत ८०; इक ) । २ पाँचवीं नरक-भूमि; (ठा ७—
   पत्र ३८८)। ३ मदिरा, दारू; (राज)।
 रिद्वास न [रिप्रांस ] १ एक देव-विमान; (सम १४)।
  र लोकान्तिक देवों का एक विमान; ( पव २६७ )।
रिट्ठि स्त्री [रिष्टि ] १ खड्ग, तलवार; (दे ७, ६)।
   अशुभः ३ पुं रन्ध्र, विवरः (संदित ३)।
 रिड सक [ मण्डय् ] विभूषित करना । रिड्र; ( षड् ) ।
 रिण न [ ऋण ] १ करजा, भार लिया हुआ धनः (गा ११३:
  कुमा; प्रासू ७७ )। र जल, पानी; ३ दुर्ग, किला;
   दुर्ग भूमि; १ त्रावश्यक कार्य, फरज; ६ कर्म; (हे १,
   १४१: प्राप्त ) । देखो अण=ऋण।
 रिणिअ वि [ ऋणित ] करजदार, अधमर्ण; ( क्वप्र ४३६ )। | रिस्ति पुं [ ऋणि ] मुनि, संत, साधु; ( औप; कुमा; सुपा ३१;
```

```
रिते अ [ ऋते ] सिवाय, विना; ( पिंड ३७० )।
  रित्त वि [ रिक्त ] १ खाली, शून्य; (सं ७, ११; गा ४६०;
    धर्मवि ६; श्रोधमा १६६ )। २ न विरक्त, श्रभाव; ( अह
    २८, ३३ )।
🕻 रित्तूडिअ वि [ दे ] शातित, भड़वाया हुग्रा; ( दे ७, ८ )।
  रित्थ न [रिक्थ ] धन, द्रव्य; ( उप ५२•; पात्र; स ६०;
    सुख ४, ६; महा )।
  रिद्ध वि [ ऋद्ध ] ऋद्धि-संपन्न; ( गाया १, १; उवा; ऋषेप )।
  रिद्ध वि [दे] पक्क, प्रक्राः (दे ७, ६)।
  रिद्धि पुंस्ती [ दे ] समृह, राशि: ( दे ७, ६ ) ।
  रिद्धि स्त्री [ ऋद्धि ] १ संपत्ति, समृद्धि, वैभव; ( पात्र्य; विपा
     २, १; कुमा; सुर २, १६८; प्रास् १२; ६२ )। २ वृद्धिः
    ३ देव-विशेष; ४ त्रोषधि-विशेष; (हे १, १२८; २, ४१;
    पंचा ८)। ५ छन्द-विशेष; (पिंग)। °म, 'ल्लं वि
     िंमत् ] समृद्ध, ऋद्धि-संपन्न; ( ग्रोध ६८४; पडम ४, ४६;
    सुर २, ६८; सुपा २२३ )। °सुंदरी स्त्री [ °सुन्दरी ] एक
    विषाक्-कन्याः ( उप ७२८ टी )।
   रिपु देखो रिखु; (कप्प)।
  रिप्प न [ दे ] पृष्ठ, पीठ; ( दे ७, ४ )।
  रिभिय न [रिभित ] १ एक प्रकार का नृत्य; ( ठा ४, ४---
    पल २८४)। २ स्वर का घोलन; ३ वि. स्वर-घोलना
    में युक्त; (राज; खाया १, १—पत्र १३)।
  रिमिण वि [ दे ] रोने की ग्रादत वाला; ( दे ७, ७; षड् )।
  रिरंसा स्नो [ रिरंसा ] रमण की चाह, मैथुनेच्छा; ( अञ्क
    1 ( 30
 ्रिस्अ वि [ दे ] लीन; ( दे ७, ७ )।
  रिट्ळ ब्रक [ दे ] शोभना। वक्र —रिट्ळंत; ( भवि )।
  रिबु देखो रिड=रिपु; ( पडम १२, ४१; ४४, ४०; स १३८;
    चप पृ ३२१)।
  रिसम ) पुं [ ऋषम ] १ स्वर-विशेषः (ठा ७-प्रवर्धः
   रिसह । ३६३)। २ अहोरात का अठावीसवाँ महुर्तः
   ( सम ५१; सुज १०, १३ ) । ३ संहत अस्थि-द्वय के ऊपर
    का वलयाकार वेष्टन-पद्दः "रिसहो य होइ पद्दो" (जीवस ४६)।
    देखो उसम; ( ग्रीप; हे १, १४१; सम १४६; कम्म २,
    १६: सुपा २६० )।
   ँरिसह पुं [ °ऋषम ] श्रेष्ट, उत्तम; ( कुमा )।
```

अवि १०१; उप ७६८ टी )। <sup>°</sup>घाय पुं ि°घात ] मुनि-हत्याः ( उप ४६६ )। रिह सक [प्र + विश् ] प्रवेश करना, पैठना । रिहर; (षड्)। र्र्द्र ) अक [री ] जाना, चलना । रीयइ, रीयए, रीयंते, रीअ 🕽 रीइजा; ( ग्राचा; सूत्र १, २, २, ४; उत्त २४, ७)। भूका-रीइत्थाः ( आचा ) । वक्र-रीयंत, रीयमाणः (आचा)। रीइ स्रो [रीति] प्रकार, हंग, पद्धति; "तं जणं निहंबंति निच्चं नवनवरीईइ" ( धर्मवि ३२; कप्यू )। रीड सक [ मण्डय् ] ब्रलंकृत करना। रीड्ड; (हे ४, ११४)। रोडण न [ मण्डन ] त्रलंकरण; ( कुमा )। रीढ स्तीन [ दे ] अवगणन, अनादर; ( दे ७, ८ ) , स्ती-'ढा: ( पाग्र; धम्म ११ टी; पंचा २, ८; वृह १ )। रीण वि [रीण ] १ चारित, स्नुत । २ पोडित; ( भत २ )। रीर श्रंक [राज्] शोभना, चमकना, दीपना । रीख; (हे ४, 900)1 रीरिथ वि [ राजित ] शोभितः ( कुमा ) । रीदी स्त्री [रीरी] धातु-विशेष, पीतल; (कुप्र ११; सुपा . १४२ )। रु ह्यी [ रुज़् ] रोग, विमारी; "ब्रह् ( १ रू ) उत्रसग्गो" (तंदु ४६ ) । रुअ अक [ रुद्द ] रोना । स्थ्रदः ( पड्ः संचि ३६; प्राक्त ६८; महा )। भिव-रोच्छं; (हे ३, १७१)। वक् -रुअ°, रुअंत, रुपमाण; (गा २१६; ३७६; ४००; सुर २, ६६; ११२; ४, १२६ ) । संक् —रोत्त्रणः ( कुमा; प्राक्त ३४)। हेक - रोतुं; ( प्राक्त ३४)। क - रोत्तव्व; (हे ४, २१२; से ११, ६२)। प्रयो—हयावेद; (महा), रुमावंति; ( पुष्क ४४७ )। रुअ न िरुत राव्द, भावाज; (से १, २८; खाया १, १३; पव ७३ टी )। रुअ़ देखो रूअ=हपः (इक)। रूजे देखो रूअ=( दे ); ( श्रीप )। रुअंती सी [ रुद्ती ] बल्ली-विशेष; ( संबोध ४७ )। रुअंस देखो रूअंस; (इक)। रुअग पुं [ रुचक ] १ कान्ति, प्रमा; ( पंगह १, ४--पत ৬=: ग्रोप )। २ पर्वत-विशेष; "नगुत्तमो होष पञ्चश्रो हथगो" (दीव)। ३ द्वीप-निशेष; (दीवः)। ४ एक समुद्र; ( सुउज १६ )। ४ एंक विमानावास—देव-विमान; ( देवेन्द्र

१३२)। ६ न इन्द्रों का एक आभाव्य विमान; (देवेन्द्र । २६३)। ७ रत्न-विशेषः (उत्त ३६, ५६; मुख ३६, ५६)। प्रकार पर्वत का पाँचवाँ कूट: (दीव )। E निषय पर्वत का ब्राठवाँ कूट; (इक )। ° प्यम न [ ° प्रभ ] महाहिमवंत पर्वत का एक कूट; (ठा २,३)। °वर पुं [ °वर ] १ द्वीप-विशेष: ( सुज्ज १९ )। २ पर्वत-विशेष: ( पगह २, ४--पत १३०)। ३ समुद्र-विरोपः ४ रुचकवर समुद्र का एक अधिष्ठाता देव; ( जोव ३---पत ३६७ )। °वरभद् पुं [ °वरभद्र ] रुचकवर द्वीप का अधिष्ठायक एक देव: ( जीव ३—पत्र ३६६)। °वरमहाभद्द पुं [°वरमहाभद्र.] वही अर्य; ( जीव ३ )। °वरमहावर पुं [ °वरमहावर ] रुचकवर समुद्र का एक अधिष्ठाता देव: ( जीव ३ )। °वरा-वभास पुं [ वरावभास ] १ द्वीप-विशेष; २ समुद्र-विशेष; (जीव ३)। °वरावभासमह पुं [°वरावभासमद्र] रुचकक्रावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ )। °वरावभासमहाभद्द पुं [°वरावभासमहाभद्र] वही अर्थ; (जीव ३)। °वरावभासमहावर पुं [°वराव-भासमहावर ] हचकवरावभास-नामक समुद्र का एक अधि-ष्ठाता देव: ( जीव ३·)। °वरावभासवर पुं [ °वरावभा-सवर ] वहो प्रर्थ; ( जीव ३---पत ३६७ ) । °वरोद् पुं [ °वरोद ] समुद्र-विशेष; ( सुज्जं १९ )। °वरोभास देखो °वरावभासः; ( युज्ज १६ ) ≀ °ांवई स्त्री [ °ावती ] एक इन्द्राणी; '( णाया २--पत २४२ )। ीद पुं.[ ेोद ] समुद्र-विशेषः ( जीव ३--पत ३६६ )। हअगिंद पुं [ रुचकोन्द्र ] पर्वत-विशेष; ( समं ३३ )। रुअगुत्तम न [ रुचकोत्तम ] कूट-विशेष; (इक )। रुअण न [ रोद्न ] रुदन, रोना; ( संवोध ४ )। रुअय देखो रुअग; (सम ६२)। रुअरुइआ स्त्री [दे] उत्करठा; (दे ७, ८)। रुआ स्त्री [ रुज् ] राग, विमारी; ( उन; धर्मसं ५६८ )। रुआविअ वि [ रोदित ] रुलाया हुम्रा; ( गा ३८८ ) । रुद्द स्त्री [ रुचि ] १ कान्ति, प्रभा, तेज; ( सुर ७, ४; कुमा )। २ अनुराग, प्रेम; (जो ४१)। ३ आसक्ति; (प्रास १६६)। ४ स्ट्रहा, अभिलाप; १ शोभा; ६ वुभुत्ता, खाने की १च्छा; ७ गोरोचनाः ( पड )। रुद्ध वि िरुचित । १ अभीष्ट, पसंद; (सुर ७, २४३; महा)। २ पुंन. निमानावास-विशंष, एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३२)।

रुइअ देखो रुणण=हिंदतः (स १२०)। **रुद्दर** वि [ रुचिर ] १ सुन्दर, मनोरमः (पात्र )। २ दीप्र, कान्ति-युक्तः (तंद् २०)। ३ पुनः एक विमानेन्द्रकः, देव-विमान-विशेषः ( देवेन्द्र १३१ ) [ रुद्दर वि [ रोदितु ] राने वाला; स्त्री — री; ( पि ४६६; गा २१६ अ)।.... रुइस्ट वि [ रुचिर, °स्ट ] १ शोभन, सुन्दर; ( ग्रोप; गाया १, १ टी; तंदु २० )। २ दीप्र, चमकता; (पगह १, ४--पल ७८; सूय २, १, ३ )। ३ पुन एक देव-विमान; ( सम 3年)1 रुइल्ज न [ रुचिर, रुचिमत् ] एक देव-विमानः (सम् १४)। °कंत न [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम ११) । °कूड़ न [ °क्त्र ] एक देव-विमान; (सम १५)। ुँउ फर्य न िंध्वज विविधान-विशेषः (सम १४)। िंप्रभा ] एक देव-विमान: ( सम १४ ) । ें छेसा न िलेश्य ] एक देव विभातः ( सम ११४ )। "विण्ण न [ °वर्ण ] देवविमान-विशेषः (सम १४) । ' स्तिंग न िश्टङ्ग ] एक देव-विमान; (सम १४)। "सिंह न िस्छ ] एक देव-विमान; ( सम १४ )। **ावत्त** न ि वर्ते ] एक देव-विमानः (सम १४)। हर्इंड्ज्सरविडिंसग न [ हिचरोत्तरावतंसक ] एक देव-विभानः (सम १४)। रंच सक [ रुख़ ] रुई से उसके वीज को अलग करने की किया करना । वह — इंचंत; (पिंड ५०४)। रंचण न [ रुश्चन ] रुई से करास की अलग करने की किया; (पिंड १८५ )। रंचणी स्त्री [दे] घरही, दलने का पत्थर-यन्त्रं, (दे ७, =)1 रुंज अक [रु] श्रावान करना। रुंजरः (हे ४, ४७: षड्)। **रुंजग पुं िदे, रु.झक**ो यूच, पेड़, गाळ; ''कुहा, महीसहा वच्छा रोवगा र जगाई भ्र'' ( दसनि १ )। रुंजिय न [ रत्रण ] शब्द, ब्रावाज, गर्जना; ( स ४२० )। रुंट देखो रुंज । इंट्य; (हे ४, १७, षड्)। वक्न-हंटंत; ( स ६२; पंडम १०४, ४४: गंडड )। संद्रणया स्त्री [दें] अवज्ञा, अनादर, (पिंड २१०)। हंटणिया स्त्री [दे रचणिका] रोदन-किया; (गाया १, १६—पत २०२)।

रुंटिअ न [ रुत ] गुञ्जारन, यावाजः, "रुंटियं य्रलिविरुयं" (पात्रः कमा)। हंड पुंन [ हण्ड ] विना सिर का धड़, कवत्यः "पडिया य मुंडरंडा" ( कुप्र १३४: गउड; भवि; सर्ग )। ुर्छंढ पुं [दे ] ब्राचिक, कितव, जुबाड़ो; ('दे ७, ⊏ )। रुंढिअ वि [ दें ] सफल: (दे ७, ८)। रुंद वि [ दे ] १ विपुल, प्रचुर, ( दे ७, १४; गा ४०२; सुपा २६३; वर्जा १२८; १६२ )। २ विशाल, विस्तीर्ण; ( विसे ७१०; स ७०२; पव ६१; ग्रीप ) । ३ स्थूल, मोटा, पीन; (पात्र)। ४ मुलर, वाचाल; (दे ७, १४)। रंदी स्त्री [दे ] विस्तोर्णता, लम्बाई; (वज्जा १६४)। रुंघ सक [ रुघु ] रोकना, अटकाना । रुध्युः (हे ४, १३३; २१८) । कर्म — रुधिज्जइ, रूब्भइ, रूब्भए; (हे ४, २४४; कुमा )। वक् -रुधंत; (कुमा )। कवक -रुधंत, रुभ-माण, रुज्मतंतः ( पडम ७३, २६ः, से ४, १७; मवि )। कु —हंधिअब्बः ( ग्रभि १० )। रुंधिअ वि [ रुद्ध ] रोका हुआ; ( कुमा )। रुंप पुन [ दे ] १ त्वचा, सूदम छाल; (गा ११६; १३६; वज्जा ४२)। २ उल्लिखनः (वज्जा ४२)। रुंपण न [रोपण ] रोपाना, वपन कराना, वापन: (पिंड 967)1 रुंफ देखो रुंप; (पि २०८)। रुम देखार्च्या रुभइ; (हे ४,२९⊏; प्राप्र)। वक्त---रुंभंत; (पि ५३५)। इ.—हंभिअव्व; (से ६,३)। रुंभण न [रोधन ] रोक, अटकायत; (पण्ह १, १; कुप्र ३७७; गा ६६० )। रुंभय वि [ रोधक ] रोकने वाला; ( सं ३८१ ) । ... रुंमाविअ वि [रोधित ] रुक्ताया हुमा, वँद किया हुमा; (श्रा२७)। रुंभिअ वि [ रुद्ध ] रोका हुआ; (हेका ६६; सुपा १२७ )। रुक्किणी देखो रुप्पिणी; (पि २५५)। रुक्ख पुन [ बृक्ष ] पेड़, गाल, पारप; ( गाया १, १; हे रं, १२७; प्राप्तः, उत्रः, कुमाः, जी २७: प्रति ६; प्रासू १६८ ); "हक्खाइं, हक्खाणि" (पि ३६८)। २ संयम, विरितिः; (स्य १, ४, १, २४.)। ' भूल न [ भूल ] पेड़ की जड़; (कप )। °म्लिय पुं िम्लिक ो हत्ता के मूत में रहने वाला वानप्रस्थ; ( त्रौप )। °सत्थ न [ शास्त्र ]

```
वनस्पति-शास्तः ( स ३११ )। "ाउचेद पुं ि। युर्वेद ]
   वही अर्थ; ( विसे १७७६ )।
 कुक्खरल अपर देखो; ( पड़ )।
 रुक्किलम पुंस्ती [ वृक्षत्व ] वृत्तपनः, ( षड्ः) । 🚎
 रुगा वि [ रुग्ण ] भन्न, भाँगा हुआ; ( पात्र; गउड १६१ )।
 रुचिर देखो रुइर; ( दे १, १४६ )।
  रख शक हिन्तु हनना, पसंद पड़ना । हन्दर, हनए; ( वज्जा
   १०६; महा: सिरि १०६: भवि )। वकु-- रुच्चंत, रुच-
   माणः ( भविः उप १४३ टी )।
 रुच्च सक [दे] त्रीहि ब्रादि को यन्त्र में निस्तुप करना।
   वक्च-रुच्चंतः ( गाया १, ७-पत ११७ )।
 रुच्चि देखो रुइ=रुचि; (कप्रु)।
  रुच्छ देखो रुक्ख; (संनि ११)।
  रुचिम देखो रुप्पिः (हे २, ४२: कुमाः)।
रुज्ञ न [ रोदन ] हदन, रोना; "दीहुग्हा गीसासा, रणरंगयो,
   रूजनिगरं गेझं" (गा ८४३)।
 रुज्भ देखो रुधा रुमाइ; (हे ४, २१५)।
 रुज्मि° देखो रुह=हह ।
 रुडमांत देखो रुध ।
 किक्सअ वि [ रुद्धं ] रोका हुया; ( कुमा )। 🥕
 रुष्टिया स्त्री [ दे ] रोटी: ( सह ३६ )।
 रुट्ट वि [ रुप्ट ] रोप-युक्तः ( उवा; सुर २, १२१ )।
   नरकावास-विशेष: ( देवेन्द्र २८ )।
  रुणरुण न दि न करण कन्दन; ( भवि ) 1
 रुणरुण अक [ दे ] करुण क्रन्दन करना । रुणरुणइ; ( वज्जा
   ko; भवि )। वकु—रुणरुणंत; ( भवि )।
  रुणुरुण देखो रुणरुण; ( पडम १०४, ४५') ।
  रुणुरुणिय वि [दे] करण कन्दन वाला; ( परम १०५,
   k=) 1
  रुपण न िरुद्ति ] रोदन, रोना; (हे १, २०६; प्राप्र; गा
/را ( =9-
  रुत्थिणी देखो रुप्पिणी: ( पड् )।
  रुदिअ देखा रुण्णः ( नाट-मालती १०६ )।
 रुद्द पुं [रुद्र ] १ महादेव, शिव; (सम्मत १४५; हेका ४६)।
    २ शिव-मृर्ति विशेष: ( गाया १, १—पत ३६ )। ३
   जिन देव, जिन भगवान ; ( पड्म १०६, १२ ) । ४ पर-
   माधार्मिक-देवों की एक जाति; (सम ३८)। १ रुप-विशेष,
   एक वासुदेव का पिता; ( पडम २०, १८२; सम १४२ )।
```

६ ज्योतिक देव-विशेष; ( ठा २; ३ -- पत ७७: सुज्ज १०, १२)। ७ श्रंग-विद्या का जानकार पुरुषः (विचार ४८४)। वि. भयंकर, भय-जनकः (सम्मत १४६)। देखो रोह=छ। रुद्द देखो रोद्द=रौद्र: (सम ६ )। रुद्दक्ख पुं [ रुद्राक्ष ] बृज्ञ-विरोप; ( पउम ४२, ७६ )। रुद्वाणी हो [ रुद्राणी ] शिव-पत्नी, दुर्गा; ( समु ११४ )। रुंद वि [ रुद्ध ] रोका हुया; ( दुमा )। रुद्र देखो रुद्द; (हे २, ८०)। रुन्न देखो रुण्ण; (सुर २, १२६)। रुप सक [रोपय ] रोपना, वोनाः "सहयारभरियदेवे रूपसि धत्त्रयं तुमं वच्छे" (धर्मवि ६७)। रुप न [ रुक्म ] ५ काञ्चन, साना; २ लोहा; ३ धतुरा: ४ नागकेसर; (प्राप्त )। ५ चाँदी, रजत; (जं.४)। रुप्प न [ रूप्य ] चाँदो, रजतः ( श्रीपः; सुर ३, ६; कप्प् )। 'कूड पुं [ 'कूट ] रुक्मि पर्वत का एक कूट: (राज)। °कुलप्पवाय धुं [ °कुलप्रपात ] द्रह-विशेष; (ठा २, ३---पत ७३)। °कुला स्त्री [ °कुला ] १ एक महानदी; (ठा २, ३---पत ७२: ८०; सम २७; इक )। २ एक देवी: ३ रुक्मि पर्वत का एक कूट; ( जं ४ )। भय वि.[ भय ] चाँदो का बना हुआ; ( णाया १, १-पत १२; कुमा )। भास पुं [ भास ] एक ज्योतिष्क महा-प्रह; ( ठा २, ३-- पत ७८ ) । रुप्प वि [ रोप्य ] रूपा का, चाँदी का; ( ण्या १, १ -- पत २४; उर ८, ४ )। रुप्पय देखो रुप्प=हप्य; "रुप्पयं रययं" ( प्रात्र; महा )। रुष्टिव पुं [ रुक्तिमन् ] १ कौविडन्य नगर का एक राजा, रुक्सि-गी का भाई: ( गाया १, १६ - पत २०६; कुमा; रुक्मि ४२)। २ कुणाल देश का एक राजा; ( गाया १, ५-पल १४०)। ३ एक वर्षधर-पर्वतः (ठा २, ३—पत ६६; सम १२; ७२ )। ४ एक ज्योतिष्क महा महा । ्र, ३—पत्र ७८)। ४ देव-विशेषः (जं ४)। ६ 🚎 रुकिम पर्वत का एक कूट; (जं४)। ७ वि. सुवर्ण वाला: प्त चाँदी वाला; ( हे २, ४२; प्ट )। कुड पुन [ कूट ] रुक्मि पर्वत का एक कूड़ (ठा २, ३; सम ६३)। रुष्पिणों स्त्री [ रुक्मिणों] १ द्वितीय वासुदेव की एक पटरानी: (पडम २०, १८६)। २ श्रीकृत्या वासुदेव की एक अय-

```
महिषी; ( पउम २०, १८७; पिंड )। ३ एक श्रेष्ठि-पत्नी;
 ( सुपा ३३४ )।
रुप्पोभास पुं [ रूप्यावभास ] १ एक महाग्रह; ( सुज्ज
 २०)। २ वि. रजत की तरह चमकता; ( जं ४ )।
रूभंत
         ो देखो रुंध ।
रूक्षमाण 🗸
रुस्मिणी देखो रुप्पिणी; (षड्)।
रुम्ह सक [ म्लापय ] म्लान करना, मिलन करना । "प-रुम्हाह
 जसं" (से ३, ४)।
रुरु पुं ि रुरु ] १ मृग-विशेष; (पउम ६, ४६; पगह १, १—
 पत ७)। २ वनस्पति-विशेषः (पग्या १—पत ३४)।
 ३ एक अनार्य देश; ४ एक अनार्य मनुष्य-जाति; (पण्ह १,
 १-पत १४)।
रुख अन [ रोक्य् ] १ ख्य आवाज करना; २ वारंवार
 चिल्लाना। वक्र-रुखेंत; (स २१३)।
रुल ग्रक [ लुटु ] बेटना । वक्च--रुलंत, रुलिंत: ( पण्ह
 १, ३—पत ४५ ), ''पाडियगयघडतुरयं रुलंतवरसहडधडस-
 याइन्नं" ( धर्मवि ८० )।
रुलुखुल श्रक [दे] नीचे साँस त्रेना, निःश्वास डात्तना।
 वक्र-रुलुघुलंतः ( भवि )।
रुव देखो रुअ=रुद्। रुनइ; (हे ४, २२६; प्राकृ ६८; संनि
 ३६; भनि; महा ), रुवामि; ( कुप्र ६६ )।
                                      कर्म--- रुव्वइ,
 रुविज्जइ; (हे ४, २४६)।
रुवण न [ रोद्न ] रोनाः ( उप ३३४ )।
रुवणा स्त्री, जपर देखो; ( श्रोघभा ३० )।
रुविल देखो रुइल; ( ग्रौप )।
रुव्व देखो रुअ=हर् । रुव्वइ; ( संच्चि ३६; प्राकृ ६८ )।
रुसा स्त्री [रोष ] रोष, गुस्सा; (कुमा )।
रुसिय देखो रूसिअ; (पउम ११, ११)।
रुह अक [ रुह् ] १ उत्पन्न होना। २ सक. घाव को सूखाना।
 रुहइ; (नाट)। कर्म-''जेण विदारियद्वीवि खग्गाइपहारो
 इसीर, पक्खालयोगएगंपि पर्याद्वेयगं तक्खणा चेव रुक्तइ ति"
 (स४१३)।
रुह वि [ रुह ] उत्पन्न होने वाला; ( ग्राचा )।
रुहरुह भक [दे] मन्द मन्द वहना। "वामंगि सुत्ति रुहरुहरू
 वाउ" (भिव )।
रुहुरुह्य पुं [ दे ] उत्कराठा; ( भवि )।
```

रूअ न दि रूत रिई, तूला; (दे ७, ६; कप्प; पन ८४; देवेन्द्र ३३२; धर्मसं ६८०; भग; संवोध ३१)। क्तअ पुं किय ] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १—पत १६७ )। ३ ग्राकृति, ग्राकरि; (गा १३२)। ४ वि सद्श, तुल्य; (दे ६, ४६)। °कंत पुं [ °कान्त ] १-२ पूर्णभद्र श्रौर विशिष्ट-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १ )। कंता ही [ कान्ता ] १ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अप्र-महिषी: ( णाया २--पल २४२ )। २ एक दिक्कुमारी-महन्रिका; (राज)। °प्पम वुं [ °प्रम ] पूर्णभद्र और त्रिशि 🗀 एक लोकपाल; (ठा४,१—पत्र १६७; १६८)। ःशभा स्त्री [°प्र-भा ] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अप्र-मांहपी: ( णाया २— पत २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवो; (ठा ६—पत ३६१)। देखों रूव=हपः (गउड)। रूअंस पुं [रूपांश ] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १---पत्र १६७; १६८ )। क्तअंसा स्त्री [क्रपांशा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अप्र-महिन्नी; ( णाया २—पत्र २५२ )। २ एक दिक्कुमारो देवी; ( ठा ६-पत ३६१)। रूअग ) पुंत [रूपक] १ रुग्या; (हे ४, ४२२)। २ रूअय ∫ पुं एक गृहस्थ; ( गाया २—पत्न २५२ )। ३ रूपा देवी का सिंहासन; ( खाया र-पत २४२ )। विडिं-सय न [ "वतंसक ] ह्या देवी का भन्न; ( णाया २ )। °िसरी स्त्री [ °श्री ] एक गृहस्य-स्त्रो; ( णाया २ )। °ावई स्त्री [ °चती ] भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अप्र-महिवी; ∕( गाया २ ) । देखो **रूवय**=रूपक । क्तअरुइआ [ दे ] देखो रुअरुइआ; ( पड् )। क्या स्त्री [ रूपा ] १ भृतानन्द इन्द्र को एक प्रप्र-महिली; ( गाया २-पत २४२ )। २ एक दिक्कुमारी देवी, (ठा ४, १—पत्र १६८ )। रूआमाला स्त्री [ रूपमाला ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 🔫 रूआर वि [रूपकार] मूर्ति बनाने वाला: "मोत्तुमजोग्गं जोग्गे दलिए रूवं करेष रूत्रारो" (विसे १११०)। रूआवई सी [रूपवती] एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ४, १-पत १६८)। रुढ वि [रुढ] १ परंपरागत, रूढि-सिद्ध; १ प्रसिद्ध; "रूढ-क्षमेण सन्वे नराहिना तत्थ उनिवृद्धा" ( उप ६४८ टी )। ३ प्रगुण, तंदुरस्त; (पात्र )।

रूढि स्त्री [रूढि ] परम्परा से चली ज्ञाती प्रसिद्धिः; "पोसहसद्दे ह्हीए एत्थ पव्वाणुवायझो भणिझो" ( सुपा ६१६; कप्पू )। रूप वुं [रूप ] पशु, जनावर; (मृच्छ २०० )। देखो रूअ= र्देप; ( ठा ६—पत्न ३६१ )। रूपि पुं [रूपिन् ] शौनिक, कसाइ; ( मृच्छ २०० ) । रूरुइय न [दे] उत्सुकता, रणरणकः (पात्र )। 🏑 रूव पुंत [रूप] १ ब्राकृति, ब्राकारः ( णाया १, १: पात्र)। २ सौन्दर्य, सुन्दरता: (कुमा; ठा ४, २; प्रास् ४७; ७१ )। ३ वर्ण, शुक्क व्यादि रँग; ( त्रौप; ठा १; २, ३ ) । ४ मूर्ति; (विसे १९१०)। ५ स्वभाव; (ठा ६)। ६ शब्द, नाम; ७ श्लोक; ८ नाटक ग्रादि दृश्य कान्य; (हे १, १४२)। ६ एक की संख्या, एक; (कस्म ४, ७७; ७८; ७६; ८०; ८१)। १०−११ रूप वाला, वर्ण वाला; (हे १, १४२)। १२—देखो रूअ, रूप=हप। °कंता देखो रूअ-कता; ( ठा ६--पत ३६१; इक )। °धार वि [ °धार ] हप-धारी; "जलयरमञ्कंगएगं अणेगमच्छाइहत्र-धारेखं" ( खा ६ )। °प्पभा देखो रूअ प्पभा; ( इक )। ैंमंत देखो °वंत; ( पउम १२, ४७; ६१, २६ ) । °वर्द स्त्री [ °वती ] १ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी; (ठा ६--पत ३६१)। २ सुरूप-नामक भूतेन्द्र की एक ब्राय-महिषी; (ठा ४, १--पत २०४)। ३ एक दिक्कुमारी महत्तरिका; ( ठा ६ )। °वंत, °स्सि वि [ °वत् ] रूप वाला, सु-ह्व; (श्रा १०; स्वाः; स्प पृ ३३२; सुपा ४७४; ुव )। क्तवग पुंत [ रूपक ] १ रुपया; ( उप पृ २८०; धम्म ८ टी; कुप्र ४१४ )। २ साहित्य-प्रसिद्ध एक अलंकार; ( सुर १, २६; विसे ६६६ टी )। देखो रूअग=रूपक। रूवमिणी स्त्री [दे] रूपवती स्त्री; (दे ७, ६)। रूवय देखो रूवग; ( कुप्र १२३; ४१३; भास ३४ )। रूवसिणी देखो रूवमिणी; ( षड् )। हुवा देखो हुआ; ( इक )। क्षेत्रि वि [ क्षपिन् ] रूप वालाः; ( श्राचाः; भगः; स ८३ )।। रूचि पुंसी [ दे ] गुन्छ-विशेष, धर्क-वृत्त, आक का पेड़; (पराण १-पत्र ३२; दे ७, ६ )। रूस अक [रुप्] गुल्सा करना। रूसइ, रूसए; ( उव; कुमा; हे ४, २३६; प्राक्त ६८; पड्)। कर्म-रुसिज्जद; (हे ४, ४१८)। हेक्-ससिउं, ससेउं; (हे ३, १४१; पि

१७३)। ह - रुसिअञ्च, रुसेयन्त्र; (गा ४६६; पवह

२, १-पत १४०; सुर १६, ६४)। प्रयो--संकृ--रूसविअ; (कुमा)। रूसण न [ रोघण ] १ रोष, गुस्सा; ( मा ६७५; हे ४, ४१८)। २ वि गुस्साखोर, रोप करने वाला; ( सुख १, १४; संबोध ४८ )। रूसिअ वि [ रुष्ट ] रोष-युक्त; ( सुख १, १३; १६ )। रे अ रि ] इन अर्थों का सुचक अव्यय;--- १ परिहास; २ अधिन्तेप; (संन्ति ४७)। ३ संभाषण: (हे २, २०१; कुमा )। ४ त्राचेप: (संचि ३८)। १ तिरस्कार: (पव ३८)। रेअ पुं [ रेतस् ] वीर्य, शुकः ( राज )। रेअव सक [ मुच् ] छोड़ना, त्यागना । रेअवड्; ( हे ४,८१ )। रेअविअ वि [ मुक्त ] छोड़ा हुत्रा, त्यक्त; ( कुमा; दे ७, 99.) ( रेअविअ वि [ दे रेचित ] चाणीकृत, शून्य किया हुया, खाली किया हुआ; (दे ७, ११; पाझ; से ११, २)। रेआ स्त्री [रै] १ धन; २ सुवर्ण, सोना; (षड्)। रेइअ वि [रेचित ] रिक्त किया हुआ; (सं ७, ३१)। रें किंअ वि [दे] १ ग्राचिप्तः, २ लीनः, ३ बीडित, लिजतः, (दे७, १४)। रेकार पुं [रेकार] 'रे 'शब्द, 'रे '/की आवाज; (पव ३८)। रेड्डि देखो रिड्डि; (संचि ३)। रेणा स्त्री [रेणा | महर्षि स्थुलभद्र की एक भगिनी, एक जैन साध्वी; (कप्प; पडि ) । रेणि पुंस्ती [ दे ] पङ्क, कर्दम; ( दे ७, ६ )। रेणु वुंह्मी [रेणु] १ रज, धूली; (कुमा)। २ पराग; (स्वप्न ७६)। रेणुया स्त्री [रेणुका] ग्रोषधि-विशेषः (पर्णण १—-पत्रः ३६ )। रेभ वुं [रेफ] १ 'र' अन्तर, रंकार; (कुमा )। २ वि. दुष्ट; ३ अधम, नीच; ४ करूर, निर्दय; ५ कृपण, गरीय; (हे १, २३६; षड् )। रेरिज्ज अक [राराज्य्] अतिशय शोभना। वक्-रेरिज्जमाण; ( गाया १, २—पत ७८; १, ११—पत 909)1 रेह्छ सक [प्लावय्] सराबोर करना। वह रेह्छंस; (कुमा)।

```
रेिंटिळ स्त्री दि ] रेल, स्रोत, प्रवाह; ( राज )।
रेबइय न रिवतिक ] एक उदान का नाम; (कप्प)।
रेवड्आ स्त्री (रेवतिका | भूत-ग्रह विशेष; (सुस २, १९)।
रेवई स्त्री रिनती | १ वल्देव की स्त्रो: (कुमा) । २
  एक श्राविका का नाम; ( ठा ६--पत ४६६: समः १६४ )।
  ३ एक नत्त्वः ( सम ५७ )।
रेवई स्त्री [ दे रेवती ] मातृका, देवी; (दे ७, १० )।
रेवंत पुं [रेवन्त ] सूर्य का एक पुत, देव-विशेष; "रेवंत-
  त्णुभवा इव अस्यिकसोरा सुलक्खिणणो" ( धर्मवि १४२: सुपा
  ४६)।
रेचिजिज वि [ दे ] उपालन्य; ( दे ७, १० )।
 रेवण पुं [रेवण ] व्यक्ति-वाचक नाम, एक साधारंश काव्य-
  अन्थ का कर्ता; (धर्मवि १४२)।
रेवय न [ दे ] प्रणाम, नमस्कार; ( दे ७, ६ )।
 रेवय पुं [ रैवत ] गिरनार पर्वतः ( गाया १, ४—प्रत्न ६६;
  इमंत; कुप्र १८)।
रेविळिआ स्री [दे] वालुकावर्त, धूल का ब्रावर्त; (दे ७,
   90)1
 रेवा स्त्री [रेवा ] नदी-विशेष, नर्मदा; (गा ५७८; पाश्र;
   कुमा; प्रासु ६७ )।
 रेसणिआ ( सी [ दे ] १ करोटिका, एक प्रकार का कांस्य-
 रेसणी । भाजनः (पाद्राः, दे ७, १४)। २ त्रिनः
   निकोच; (दे ७, १४)।
 रेसम्मि देखो रेसिम्मि; "जो उण सद्धा-रहियो दाणं देइ ज-
   सिकतिरेसिम्मं (स १४७)।
 रेसि ( श्रप ) देखो रेसिं; ( हे ४, ४२४; सण्)।
 रेसिअ वि [ दे ] छित्र, काटा हुआ; ( दे ७, ६ )।
 रेसिं ( अप ) नीचे देखो; (हे ४, ४२४ )।
 रेसिमि श्र. निमित्त, लिए, वास्ते; "दंसणनाणचरिताण एस
  रेसिम्मि सुपसत्थो" ( पंचा १६, ४० )।
 रेह अक [ राज् ] दीपना, शोभना, चमकना। रेहइ, रेहए; (हे
   ४, १००; धात्वा १५०; महा )। वकु-रेहंत; (कप्प)।
 रेहा स्त्री [रेखा] १ चिह-विशेष, लकीर; ( ग्रोध-४८६;
   गउड; सुपा ४१; वज्जा ६४ )। २ पंक्ति, श्रेणि; (कप्)।
   ३ छन्द-विशेष: (पिंग)।
  रेहा स्त्री [ राजना ] शोभा, दीप्ति; ( कृष्पू ) ।
  रेहिअ न [ दे ] छित्र पुन्छ, कटा हुआ पूँछ; (दे ७, १०)।
  रेहिअ वि [ राजित ] शोभितः ( सुर १०, १८६ )।
```

```
रेहिर वि [रेखावन् ] रेखा वाला; (हे २, १४६ )।
रेहिर ो वि [राजितृ] शोमने वाला; (सुर १, ४०;
रेहिल्ल ब्रे सुपा ४६ ), "नयरे नयरेहिल्ले" ( उप ७२५
 रो )।
रेहिल्ल देखो रेहिर=रेखावत् ; ( उन ७२८ टी )।
रोअ देखो रुअ=स्ट्। रोब्रइ; (संन् ३६; प्राकृ ३८)।
 वक्-रोअंत, रोयमाण; ( गा ४४६; उप पृ १२८; सुर
  २, २२६ )। हेक्-रोउं; (संनि ३७)। क्र-रोअ-
  त्तअ, रोइअब्ब; (से ३,४८; गा ३४८; हेका ३३)।
रोअ देखो रुच्च=रुच्। रोयइ, रोयए; ( भग; उन ), "रोएइ
  जं पहुंगं तं चेव कुगंति सेवगा निच्चं" (रंभा)। वष्ट-
  रोयंतः (धा ६)।
रोश सक [रोचयू] १ हचि करना। २ पसंद करना, चा-
  हना। रोयइ, रोएमि, रोएहि; (उत्त १८, ३३; भग)।
  संक्र-रोयइत्ताः ( उत २६, १ )।
 रोअ वुं [ रोच ] हिच;
     "दुक्कररोया विख्सा वाला भणियेपि नेव वुज्मंति।
      तो. मिक्समबुद्धीयां हियत्थमेसो पयासो मे" (चेइय २६ 📆
 रोअ पुं रोग ] आमय, विमारी; (पात्र )।
 रोअंग वि [ रोचक ] १ रुचि-जनकः २ न सम्यक्त्व का एक
  मेदः ( संबोध ३४; सुपा ४४१ )।
 रोअण न [ रोदन ] रोना, रुदन; ( दे ४, १०; कुप्र २३४;
  325
 रोअण पुं [रोचन ] १ एक दिग्हस्ति-कूट; (इक )। र
  न गोरोचन; (गउड )।
 रोअणा स्त्री [ रोचना ] गोरोचन; ( से ११, ४४; गडड )।
 रोअणिआ स्त्री [दें] डांकिनी, डाइन; (दे ७, १२, पार्च)।
 रोअत्तअ देखो रोअ≐हद ।
 रोआविअ वि [ रोदित ] रुजाया हुआ; ( गा ३५%; सुपा
   390)1
 रोइ वि [ रोगिन् ] रोग वाला, विमार; ( गउड ) ।
 रोइ देखो रुइ=रुचि; "अवि सुंदरेवि दिगणे दुक्कररोई कलहमाई"
  ( पिंड ३२१ )।
 रोइअ वि [ रोचित ] १ पसंद श्राया हुआ; (भग )।
  चिकीर्षित; (ठा ६ — पत्रं ३४६)।
 रोइर वि [ रोदित् ] रोने वाला; ( गा ३८६; षड् )।
 रोंकण वि [ दे ] रंक, गरीव; ( दे ७, ११ )।
 रोंच्य सक [पिष् ] पीसना। रोंचइ, (हे ४, १८४)।
```

```
रोक्कअ वि [ दे ] जित, अति सिक्त; ( पड् )।
 v रोक्कणि ) विदे ] १ श्रंगी, श्रंग वाला; २ नृशंस,
     रोक्कणिय । नि (दे ७, १६)।
    रीग पुं [ रोग ] भूमारो, ब्याधि; ( उवा; पग्ह १, ४ )।
      २ एक ब्राह्मण-जा श्रावक; ( उप ४३६ )।
    रोगि वि [ रोगिन् विमारः ( सुपा ४७६ )।
    रोगिअ वि [ रोगि 'त ] ऊपर देखो; ( मुख १, १४ )।
    रोगिणिआ स्त्री [गिणिका ] रोग के कारण ली जाती
     दीचा; (ठां १० ने स ४७३)।
    रोगिरल देखो रोगि( प्रामा )।
🗸 रोघस वि [ दे ] 🖟 गरीव; ( दे ७, ११ )।
    रोज्य देखो रोंच होचड़; (पड्)।
 ्रंरोज्न पुं [दे] म्म, पशु-विशेष; गुजराती में 'रोम्म'; (दे
     ७, १२; विपा १/; पाय )।
📈 रोट पुंन [ दे ] १ हुल-पिष्ट, चावल ब्रादि का ब्राटा, पिसा-
     न, गुजराती में 'हैंट'; ,( दे ७, ११; श्रोघ ३६३; ३७४; \
   ्रिपिंड ४४; वृह १ ।
 ्र रोष्ट्रग वुं [ दे ] ही; ( महा )।
   ,रोंड सक [ दे ] √रोकना, अटकायत करना । ः २ ःश्रनादर
     करना। ३ हैरान रना। रोडिसि; (स ४७४)। कवक्र-
     रोडिज्जंत; (ई प्ट १३३) ।
्ररोड न [ दे ] घंका मान, गृह-प्रमाण; ( दे ७, ११ )।
 ्रोडी स्त्री [ दे ] १ इच्छा, अभिलाप; २ वर्षी की शिविका;
     (दे ७, १४)।
   रोत्तव्व देखी श्र=हरू।
   रोद्द पुं [ रोद्र ] १ ब्रहोरात्र का पहला मुहुर्त; (सम ४.१ )।
     २ एक नृपति, तीय वलदेव और वासुदेव का पिता; ( ठा ६
    —पत्र ४४७ । ३ यलंकार-शास्त्र-प्रसिद्ध नव रसों में एक
    रस; ( अ्रणु ) ४ वि. दाहल, भवंकर, भीपण; ( ठा ४,
 🛶 ४; महा ) । / १ न ध्यान-विशेष, हिंसा ब्रादि करूर कर्म का
    चिन्तनः ( ग्री )।
  रोद्द पुं [ रुद्र | ग्रहोराल का पहला मुहूर्त; (मुच्च १०, १३)।
    देखो रुद्द=ह्य ।
  रोद्ध वि [ है ] १ कृषिताचः; २ न मलः; ( दे ७, १४ )।
  रोम पुन [ रोमन् ] लोम, वाल, रोंग्रा; (श्रीप; पाग्र; गउड)।
    °क्रुच पुं[ °कृप ] लोम का छिद्र, (णाया १, १—पत १३;
    सुर २, १०१ )।
                                Same Land
```

रोमंच पुं [ रोमाञ्च ] रोंग्रों का खड़ा होना, अय यो उन रोंग्रों का उठ जाना, पुलक: ( कुमा; काल; भवि: सण ) । रोमंचइअ ) वि [रोमाञ्चित ] पुलकित, ज़िसके रोम खड़े रोमंचिअ र् हुए हों वह: ( पडम ३, १०४: १०२, २०३: पात्र: भवि )। रोमंथ युं [ रोमन्य ] पगुराना, चवी हुई बस्तु का पुनः चवाना; ( से ६, ८७; पात्र, राग )। रोमंथ ) अक [रोमन्थय ] चवी हुई चीज का फिर से रोमंथाअ रिचनाना, पगुराना। रोमंथइ; (हे ४, ४३)। वक्र—रोमंथाअमाणः ( चाह ७ )। रोमग ) पुं [रोमक ] १ श्रनार्य देश-विशेष, रोम देश: रोमय ( पत्र २७४ )। २ रोम देश में रहने वालो मनु-ध्य-जातिः ( पग्ह १, १---पत्न १४ ) । रोमय पुं [ रोमज ] पिन्न-विशेष, रोम की पाँख वाला पन्नी: (जी २२)। ्रोमराइ स्त्री [ दे ] जघन, नितम्ब; ( दे ७, १२ )। रोमलयासय न [दे] पेट, उदर; (दे ७, १२)। रोमस वि [ रोमश ] रोम-युक्त, रोम वाला; ( दे ३, ११; प्राथ )। रोमूसल न [दें ] जघन, नितम्ब; ( दे ७, १२ )। 🕝 रोर वुं [ रोर ] चौथी नरक भूमि का एक नरकावास: ( ठा ४, ४ं—पत्न २६४ )। *,*री**र** वि ि दे े रिक, गरीव, निर्धन; ( दे ७, ११; पार्ऋ; सुर २, १०५; सुपा २६६ )। रोह पुं [ रोह ] सातवीं नरक-पृथिवी का एक नरकावास; (देवे-न्द्र २४; इक )। रोह्य वुं [रोहक, रौरव ] १ रत्नप्रभा नरक-पृथिवी का दूसरा नरकेन्द्रक---नरकावास-विशेषः ( देवेन्द्र ३ ) । २ रत्नप्रभा का तेरहवाँ नरकेन्द्रक; (देवेन्द्र १)। ३ सातवीं नरकं-पृथिवी का एक नरकावास-नरक-स्थान; ( ठा ४, ३-पत ३४१; सम ४८; इक )। १ चौथी नरक भूमि का एक नर-क्रावास; ( ठा ४, ४---पत २६६ )। ्रील पुं 🔁 ] १ कलह, भघड़ा; ( दे ७, १४ ) । 🔞 ख, कोलाहल, कलकल आवाज; ( दे ७, १४; पात्र; कुमा; सुपा ४७६: चेष्य १८४; मोह ४ ) । रोलंब पुं [ दे, रोलम्ब ] अमर, मबुकर; ( दे ७, २; इप्र 보드 ) I

रोला स्नो [ रोला ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। रोच देखो रुअ=हद्। रोवइ; (हे ४, २२६; संचि ३६; प्राकृ ६८: षडु: महा: सर १०, १७१: भवि ) । वक्क-रोवंत, रोवमाणः (पडम १७, ३७: सुर २, १२४: ६, २३४; पउम ११०, ३४ )। संक्र-रोविऊण; (पि ४८६ )। 'हेकु-रोविउं; (स १००)। रोव पुं [दे रोप ] पौधाः गुजराती में 'रोपो': ( सम्मत 988) 1 रोवण न [ रोदन ] रोना; ( सुर ६, ७६ )। रोवाविअ देखो रोआविअ: (वजा ६२)। रोविअ वि [रोपित ] १ वोया हुआ। २ स्थापितः (से 93, 30 )1 रोविंदय न [ दे ] गेय-विशेष, एक प्रकार का गान; ( ठा ४, ४-पत २८१)। रोविर देखो रोइर; (दे ७, ७; कुमा; हे २, १४४)। रोविर वि [ रोपयित ] बोने वाला; ( हे २, १४१ )। रोस देखो रूस। रोसइ(१); (धात्वा १४०)। रोस पं रोष ] गुस्सा, कोध; (हे २, १६०; १६१)। °इत्त, °ाइंत वि [ °वत् ] रोष वाला; ( संन्नि २०; प्राप्र)। रोसण वि [ रोषण ] रोष करने वाला, गुस्साखोर: ( उप १४७ टी; सुख १, १३ )। रोसविअ वि [ रोषित ] कोपित, कुपित किया हुआ; ( पडम ११०, १३)। रोसाण सक [मृज्] मार्जन करना, शुद्ध करना । रोसाणः; (हे १, १०४; प्राकृ ६६; षड् )। रोसाणिअ वि [ मृष्ट ] शुद्ध किया हुआ, मार्जित; ( पात्र; कुमा; पिंग )। रोसिअ देखो रोसविअ: ( पउम ६६, ११; भवि )। रोह अक [ रुहु ] उत्पन्न होना । रोहंति; ( गउड )। रोह देखो रुंध। संक्र-रोहिऊण, रोहेउं; (काल; वृह 3)1 रोह पुं [ रोध] १ घेरा, नगर आदि का सैन्य से वेष्टन: (गाया १, ८--पत १४६; उप पृ ८४; कुप्र १६८ )। २ रुकावट, अटकाव; ( कुप्र १; इन्य ४६ ) । ३ कैद: ( पुण्फ १८६ )। रोह पुं [ रोधस् ] तट, किनारा; ( पात्र )। रोह पुं [ रोह ] १ एक जैन मुनि; ( भग )। २ प्ररोह, व्रण भादिका स्ख जाना; (दे६,६६)। ३ वि. रोहक, रो-ह्य-कर्ता; (भवि)।

रोह पुं [दे] १ प्रमाण; २ नमन; ३ मा; (दे ७, १६)। रोहग वि [ रोधक ] घेरा ड़ालने वालप्रटकाव करने वाला; "रोहगसंजुत्तीए रोहिय्रो कुमारेण" ( १३४ ), "रोहगसं-जुत्ती उग कीरडं' (सुर १२, १०१) रोहग देखो रोह=रोध: ( स ६३४; सुर२, १०१ )। रोहग युं [रोहक] एक नट-कुमार; ( पृ २१४)। रोहगुत्त पुं [रोहगुप्त ] १ एक जैन मु (कप्प)। २ वैराशिक मत का प्रवर्तक एक आचार्य; वेसे २४५२ )। रोहण न [ रोधन ] १ अटकाव; ( आ ७२ )। २ वि. रोकने वाला; ( द्रव्य ३४ )। रोहण न [ रोहण ] १ चढ़ना, ब्रारोहर ( सुपा ४३८; कुप्र ३६६)। २ उत्पत्तिः (विसे १७४)। ३ पुं पर्वत-विशेष; (सुपा ३२; कुप्र ६)। ४एक दिग्हस्ति-कूट; , ( इक )। रोहिअ [दे] देखो रोजभः (दे ७, १; पात्र; पग्ह १, १-पन ७)। रोहिअ वि [ रोधित ] घेरा:हुआ; न "रोगं पाडलिपुरं तेण" ( धर्मवि ४२; कुप्र ३६६: स ६३४ )। रोहिअ वि [ रोहित ] १ सुखाया हुआ घाव ); ( उप प्र ७६)। २ द्वीप-विशेष; (जं४)। पुं मत्स्य-विशेष; (स २५७)। ४ न. तृरा-विशेषः; (पराया --- पत ३३)। ४ कूट-विशेष; (ठा २, ३; ८)। रोहिअंस पुं [ रोहितांश ] एक द्वीप; ( जं४ )। रोहिअंस° ) स्त्री [रोहितांशा] एक दी; (सम २७; रोहिअंसा रिक)। °पवाय पुं [ °प्रपत ] द्रह-विरोष; ( ठा २, ३; जं४ )। रोहिअप्पर्वाय पुं [ रोहिताप्रपात ] दहनेशेष; ( ठा २, ३-पल ७२)। रोहिआ स्त्री [ रोहित्, रोहिता ] एक नदी;(सम २७; इक; ठा २, ३--पत्र ७२; ८० )। रोहिंसा स्त्री [रोहिदंशा ] एक नदी: (इक)। रोहिणिअ पुं [रौहिणेय ] एक प्रसिद्ध चोर ना नाम; ( श्रा 20)1 रोहिणी स्त्री [ रोहिणी ] १ नत्तत-विशेष; (स्म १०)। २ चन्द्र की पत्नी; ( श्रा १६ )। ३ झोपधि-विशेष; (उत्त ३४, १०; सुर १०, २२३ )। ४ भविष्य में नारतवर्ष में तोर्थंकर होने वाली एक श्राविका; ( सम १६४ ) १ नववें यलदेव की माता का नाम; (सम १४२)। ६ एक विद्या-

देवी; (संति ४)। ७ शक्तेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ८-पल ४२६)। सत्पुरुव नामक किंपुरुवेन्द्र की एक अप्र-भ महिषो; (ठा ४, १—पत २०४)। ६ शकोन्द्र के एक लोकपाल की पटरानी; (ठा ४, १ —पत २०४)। तप-विशेष; (पव २७९; पंचा १६, २३)। ११ गो, गैया; (पात्र)। °रमण पुं [°रमण] चन्द्रमा; (पात्र)। रोहीडग न [ रोहीतक ] नगर-विशेष; ( संथा ६८ )।

इय सिरिपाइअसद्दमहण्णवन्मि रयाराइसहसंकल्लणो तेतीसइमो तरंगो समतो।

## ल

🎓 पुं [ ल ] मूर्च-स्थानीय अन्तस्य व्यञ्जन वर्ण-विरोप; लइ म. ले, घच्छा, टीकः; (भिव )। लइ देखो लय=ला। लइअ वि [दे, लिगत] १ परिहित, पहना हुआ; २ अंग में पिनद्ध; (दे ७, १८; पिंड ४६१; भवि)। लइअवल वुं [दे] रुपम, वैल; (दे ७, १९)। लइथा स्त्री [लितिका, लिता] देखो लया; (नाट-रत्ना ७; गडड; उप ७६८ टी )। लइणा ) स्त्री [दे] लता, बल्ली; (षड्; दे ७, १८)। लइणी 🕽 लंडिंभ पुं [ लक्किच ] वृत्त-विरोप, वड़हल का गाछ; ( भीप; लंडड ) पुं [ लंकुट ] लंकड़ी, यष्टि; ( दे ७, १६; सुर २, रेलंडल 🕽 ८; ग्रीप )। लंडस ो पुं [ लकुरा ] १ यनार्य देश-विशेषः (पव २७४; लंडसय ∫ इक )। २ पुंखों, लकुरा देश का निवासी मनुष्य; स्री—°सिया; ( गाया १, १—पत ३७; औप; इक )। लंका स्त्री [लङ्का] नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप की राजधानी; (से ३, ६२; पडम ४६, १६; कण्यू)। °लय वि [°लय] लंका-नित्रामी; ( बज्जा १३० )। "सुंदरो स्त्री [ "सुन्द-री ] हनूमान की एक पत्नी; (पउम १२, २१)। °स्रोग

पुं [ °शोक ] राजस वंश का एक राजा; (पडम ४, २६४)। हिंच युं [ भिप ] लंका का राजा; ( डप पृ ३०४ )। °हिनई पुं [ °धिपति ] नहीं अर्थ; ( पडम ४६, १७ )। ्लंका स्नी [दे] शाखा; (वन्ना १३०)। लंख ) पुंत्री [लङ्क्षु] वड़े वाँस के कगर खेल करने वाली लंखम हे एक नट-जाति; ( याया १, १—पत २; पगह २, ४—पत १३२; भ्रोप; कप्पं)। स्रो—°िखगा; (उप 9098)1 लंगल न [लाङ्गल ] हतः, "खित्तेषु वहंति लंगलाय सया'' ( धर्मिन २४; हे १, २४६; वड् ५०)। लंगलि पुं [ लाङ्गलिन् ] वलभद्र, वलदेव; ( कुमा )। लंगिलि° े सी [लाङ्गली] बल्ली-विशेष, शारदी लता; लंगिम पुंस्री [ दे ] १ जवानी, यौवन; २ ताजापन, नवीनता; "पिष्तुगाइ तणुलही लंगिमं चंगिमं च" (कप्पू)। लंगुल न [ लाङ्गुल ] पुन्छ, पूँछ; ( हे १, २४६; पाय; लंगूलि वि [ लाङ्गूलिन् ] पुच्छ वाला, प्र्युः ( क्रमा ) । लंगोल देखों लंगूल; (सुग्ज १०, ८)। र्लंघ सक [लङ्घ्, लङ्घ्य्] १ लाँघना, अतिकमण करना। २ भोजन नहीं करना। लंघइ, लंबेइ; (महा; भवि)। कर्म—लंबिउजइ; ( कुमा )। वक्त—लंघंत, लंघयंत; ( सुपा २७१; पनम ६७,२१)। संक्व-लंघित्ता, लंबिऊण; (महा )। हेक्र—लंबेडं; (पि १७३)। क्र—लंबणिज्ञ; ( से.२,४४ ), लंब; ( कुमा १,१७ )। लंघण न [लड्डन] १ अतिक्रमण; (सुर ४, १६२)। २ थ्र-भोजन; ( उप १३४ टी )। लंघि वि [ लङ्किन् ] लंधन करने वाला; ( कप्पू )। छंघिअ वि [ लङ्क्षित ] जिसका लंबन किया गया हो गह; , हर्रच पुं [ दे ] कुनकुट, मुर्गा; ( दे ७, १७ )। लंचा स्नो [लञ्चा ] घुस, रिशनतः; (पात्रः, पगह १, ३--पत्त १३; दे १, ६२; ७, १७; सुग २०८)। लंचिल्ल वि [लाञ्चिक ] ब्रुसखोर, रिशवत ले कर काम करने वाला; (वव १)। लंछ पुं [ लञ्छ ] चारों की एक जाति; ( विपा १, १—पव

लंखण प [ लाञ्छन ] १ चिह्न, निशानी; ( पात्र )। नाम: ३ श्रंकन, चिह्न करना; (हे १, २४; ३०)। लंखणा स्त्री [ लाञ्छना ] चिह्न करना: ( उप ४२२ )। लंखिअ वि [ लाञ्छित ] चिहित, कृत-चिहः ( पव १४४; ग्याया १, २—पल ८६; ठा ३, १; कस; कप् )। ্ প্রেंड्आ वि [दे लिण्डित ] उत्तित्ताः, "चंडण्पवादलंडुयो विय बरंडो पव्यदादो दूरं आरोविश्र पाडिदो म्हि" (चारु ३)। लंतक ु पुं [लान्तक] १ देवलोक, छठवाँ देवलोक; (भग; लंतग 🗸 ग्रीप; ग्रंत; इक )। २ एक देव-विमान; (सम लंतय ) २७; देवेन्द्र १३४)। ३ षष्ट देवलोक के नि-वासी देव; ४ षष्ठ देवलोक का इन्द्र; (राज; ठा २, ३---पत ८१) । लंद् पुंन [ लन्द ] काल, समय; ( कप्प; पव ७० ) । लंदय पुंत [दे] कलिन्दक, गो आदि का खादन-पाल: ( पव लंपड वि [ लम्पर ] लोलुप, लालची, लुब्ध; ( पात्र ; सुपा १०७; ४६६; सर ३, १० )। लंपाग पुं [ लम्पाक ] देश-विशेष: ( प्रम ६८, ४६ )। लंपिक्ख पुं [ दे ] चोर, तस्कर; ( दे ७, १६ )। लंब सक [लम्बू] १ सहारा लेना, श्रालम्बन करना । थक लटकना । लंबेइ; (महा )। वक् — लंबंत, लंबमाण: ( ग्रौप; सुर ३, ७१; ४, २४२; कप्प; वसु )। संक्र — लै-ंविऊण; ( महा )। लंब नि [ लम्ब ] लम्बा, दीर्घ; "उहा उद्दरस चेन लंगा" ( उ-ंवा; गाया १, ८—पत १३३ )। लंब पुं [ दे ] गोवाट, गो-वाड़ा; ( दे ७, २६ )। लंबअ न [ लम्बक ] ललन्तिका, नाभि-पर्यन्त लटकती माला आदि; (स्वप्न ६३)। लंबणा स्त्री [ लम्बना ] रज्जु, रस्सी; ( स १०१ )। ं छंबा स्त्री [ दे ] १ वल्लरी, लता; ( षड् ) । २ केश, वाल; (पड़; दे ७, २६)। ं छंबाली स्त्री [ दे ] पुज्य-विशेषः ( दे ७, १९ )। लंबि वि [लम्बिन् ] लटकता; ( गउड )। लंबिस ो वि [लम्बित ] १ लटकता हुया; (गा १३२; छविअय ∫ सुर ३, ७० )। २ पुं वानप्रस्थ का एक भेद; ( ऋषि, )।. लंबिर वि [ लम्बित् ] लटकने वाला; ( कुमा; गउड )।

लंबुआ वि [ लम्बुक ] १ लम्बी लकड़ी के बन्त भाग में वैधा हुआ मिटी का ढेला; २ भींत में लगा हुआ ईटों का समूह; (मच्छ ६)। लंबुत्तर पुन [ लम्बोत्तर ] कायोत्सर्ग का एक दोष, चोलपट्टी को नाभि-मंडल से ऊपर रख कर और जानु को चोलपट से नीचे रख कर कायोत्सर्ग करना; ( चेश्य ४८४ )। लंबूस पुन [दे लम्बूप ] कन्दुक के ब्राकार का एक ब्रामरण; "छतं चमर-पडाया दप्पणलंबूसया वियाणं च<sup>;</sup>" ( पडम ३२, VE; EE, 97 )1. लंबोदर ) वि [ लम्बोदर ] १ वड़ा पेट वाला; ( सुख १, ळंबोयर ∫ १४; उना )। २ पुं गगपित, गणेश; ( श्रा १२; कुप्र६७)। लंभ सक [लभ्] प्राप्त करना। "अञ्जेवाहं न लंभामि अवि लाभो सुए सिया" ( उत्त २, ३१ ) । भवि--लंभिस्सं; (पि १२१)। कर्म-लंभीग्रदि, लंभीग्रामो (शौ); (पि ५४१)। संक्र—लंभिअ, लंभित्ता; (मा १६; नाट-चैत ६१; ठा ३, २ )। लंभ सक [ लम्भय् ] प्राप्त कराना । संक्र—लंभिअ; ( नाट<sup>प</sup> चैत ४४ )। कृ—लंभइद्व्य ( शौ ), लंभणिजा, लंभ-णीअ; (मा ४१; नाट--मालती ३६; चैत १२४ )। लंभ पुं [ लाभ ] प्राप्तिः ( पडम १००, ४३; से ११, ३१; गउड; सिरि ८२२; सुपा ३६४ )। देखो लाई=लाम । लंभण पुं [लम्भन] मत्स्य की एक जाति; (विपा १, ⊏ टी-प्ल.प्र )। लंभिअ देखो लंभ=लभ्, लम्भय्। लंभिअ वि [ लब्ध ] प्राप्तः; ( नाट—चैत १२४ )। लंभिअ वि िलम्भित । प्राप्त कराया हुआ, प्रापित; (सूत्र ,रे, ७, ३७; स ३१०: ग्रच्चु ७१ )। लिक्कुड म [ दे लक्कुट ] लकडी, यष्टि; (दे ७, १६; पात्र)। लक्ख सक [लक्ष्य] १ जानना । २ पहचानना । देखना। लक्खरः (महा)। कर्म-लिवंखजए, लक्खी यसि; (विमे २१४६; महा; काल )। कवक्र-लिख-उजंत: (से ११, ४४)। कृ--लमखणीअ; (नाट-शकु २४ ), देखो लक्ख=तन्य। लक्ख पुन दि नाय, शरीर, देह: (दे ७, १७)। लक्ख पुन [ लक्ष ] संख्या-विशेष, सौ हजार; ( जी ४४; सुपा १०३; २४८; कुमा; प्रासु ६६ )। °पाग युं [ °पाक ] लाख रूपयों के व्यय से वनता एक तरह का पाक; (ठा ६)।

लमख वि िलक्ष्यं ] १ पहचानने योग्य; "चिरलक्खगो" ( पउम ८२, ८४ )। २ जिससे जाना जाय वह, लचाण, √प्रकाशक; "भुग्रदप्यवीग्रलक्खं चावं" ( से ४, १७ )। ैं वेष्य, निशाना; ''लक्खविंधण—'' ( धर्मवि ४२; दे २, २६: कुमा )। लक्ख° देखो लक्खा; ( पडि )। लक्खग वि [ लक्षक ] पहचानने वाला; ( पउम ८२, ८४; कुप्र ३०० )। लक्खण पुन [लक्षण] १ इतर से भेद का वोधक चिहः, २ वस्तु-स्वरूप; ( टा ३, ३; ४, १; जी ११; विसे २१४६; '२१४७; २१४८)। ३ चिह्; "लक्खणपुगणं" (कुमा)। ४ व्याकरण-शास्त्र; ''लक्लणसाहित्तपमाणजोइसाईणि सा पडइ'' (सुपा १४१; ६४७)। १ व्याकरण ब्रादि का सूत; ६ प्रतिपाद्य, विषय; (हे २, ३)। ७ पुं लच्मण; प्रसारस पत्ती; "लक्खणो" ( प्राकृ २२ )। "संवच्छर पुं [ "सं-चत्सर वर्ष-विशेप; (सुज्ञ १०, २०)। कुक्खण पुं [लक्ष्मण ] श्रीराम का छोटा भाई; ( से १, ें४८)। देखो लखमण। लक्खणा स्त्री [लक्षणा ] १ शब्द-वृत्ति विशेष, शब्द की

लक्खणा स्त्री [लक्षणा] १ शब्द-गृत्ति विशेष, शब्द की एक शक्ति जिससे मुख्य अर्थ के नाथ होने पर भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है; (दे १,३)। २ एक महौपिध; (ती १)।

लक्खणा स्त्री [लक्ष्मणा] १ आठवें जिनदेव की माता; \ (सम १४१)। २ उसी जन्म में मुक्ति पाने वाली श्रीकृष्ण की एक पत्नी; (अंत १४)। ३ एक अमात्य की स्त्री; (उप ७२८ टी)।

लक्खिणय वि [लाक्षणिक, लाक्षण्य ] १ लच्चणों का जानकार; २ लच्चण-युक्त; ( सुपा १३६ )।

लक्षमण ) पुं [लक्ष्मण ] विक्रम की वारहवीं राताव्दी लखमण ) का एक जैन मुनि झौर अन्थकार; (सुपा ६४८)। लिक्खा स्त्री [लाक्सा ] लाख, लाह, जतु, चपड़ा; (गाया १, १— पत्र २४; पग्ह २, ४)। "रुणिय वि [ किणित ]

१ — पत्न २४; पगह २, ४)। ँरुणिय वि [ ँर लाख से रँगा हुआ; (पात्र )।

लिखि वि [ लिखित ] १ जाना हुआ; '२ पहचाना हुआ; ३ देखा हुआ; (गजड; नाट—स्त्ना १४)।

र्छंग न [ दे ] निकट, पास; ( पिंग )। ठगंड न [ रुगण्ड ] वक काष्ट; ( पंचा १५, १६; स ४६६ )। °साइ वि [ °शायिन् ] वक काष्ट की तरह सोने

वाला; (पग्ह २, १--पत्न १००; ग्रौप; कसं; पंचा १८, १६; ठा ४, १—पत २६६ )। **ासण** न [ **ासन** ] ग्रासन-विशेष; ( सुपा ८४ )। लगुड देखो लउड; ( कुप्र ३८६ )। . - 🗥 लग्ग सम [ लग् ] लगना, संग करना, संवन्ध करना । लग्गइ; (हे ४, २३०; ४२०; ४२२; प्राक्ट ६८; प्राप्र; उव )। भवि—लिगिस्सं, लिगिहिइ; ( पि ५२७ )। वक्र-लगं-त, लगमाण; (चेइय ११२; उप ६ ६६; गा १०४)। संक्र—लग्गूण; ( कुप्र ६६ ), लग्गिवि ( अप ); (हे ४, ३३६)। क्र—लिगिअन्य; (सुर १०, ११२)। ,र्लग्ग न [दे] १ चिह्न; २ वि. झ-घटमान, झसं-वद्ध; ( दे ७, १७ )। लग्ग न [लग्न] १ मेप मादि राशि का उदय; ( धर २, १७०; मोह १०१ )। २ वि. संसक्त, संबद्ध; (पात्र्य; कुमा; सुर २, ४६ )। ३ पुं. स्तुति-पाठक; (हे २, ६८)। लगण न [लगन ] संग, संवन्य; "वडपायवसाहालगगणेगा" ( सुर १४, १४; डप १३४; ४३८)। लग्गणय वुं [ लग्नक ] प्रतिभू , जामीन; ( पात्र )। 🕟 लग्गूण देखो लग्ग=लग्। लिंघम पुंसी [लिंघमन् ] १ लघुता, लाघनः २ योग की एक सिद्धिः ''लंघिज लिघमगुणग्रो ग्रनिलस्सवि लाघनं साहूं'' ्र('कुप्र २७७ )। ३ विद्या-विरोष; ( पउम ७, १३६ )। তেच्यय न [ दे ] तृगा-विरोष, गगडुत् तृगा; ( दे ७, १७ )। लच्छ देखो लक्ख=लच्य; ( नाट )। लच्छ° देखो लभ ।

लच्छण देखो लक्खण≔लच्चणः (सुपा ६४: प्राकृ २३: नाट—चैत ४४ )।

लिस्क क्षि [लक्ष्मी] १ संपत्ति, वैभव; १ धन, द्रव्य; लस्की } ३ कान्ति; ४ झौषध-विशेष; १ फलिनी इन्तः ६ स्थल-पित्तनी; ७ हरिद्रा; ८ मुक्ता, मोती; ६ शटी-नामक झोपिध; (कुमा; प्राक्त ३०; हे २, १७)। १० शोभा; (से २, ११)। १२ विष्णु-पत्नी; (पात्र; से २, ११)। १२ रावण की एक पत्नी; (पउम ७४, १०)। १३ पष्ट वासुदेव की माता; (पउम २०, १८४)। १४ पुंडरीक द्रह की अधिष्टाली देवी; (ठा २, ३— पल ७२)। ११ देव-प्रतिमा विशेष; (णात्रा १, १ टी—पल ४३)। १६ व्यन्द-विशेष; (पिंग)। १७ एक विणक्-पत्नी; (उप ७२८ टी)। १८ शिखरी पर्वत का एक सूट; (इक)। विलय

पुं [ °निलय ] वासुदेव; (पउम ३७, ३७)। °मई स्त्री िमती ] १ छ्ठवें वासुदेव की माता; (सम १४२)। २ ग्यारहर्वे चक्कवर्ती का स्त्री-रत्नः (सम १५२) । भंदिर न [ °मन्दिर ] नगर-विशेष; (सुपा ६३२)। °वइ पुं [ °पितः] लदमी का स्वामी, श्रीकृष्ण; (प्राकृ ३०)। वर्इ स्त्री ि 'वती ] दिचाण रचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ८—पत ४३६; इक )। °हर पुं [ °धर ] १ वासु-देव; ( पडम ३८, ३४ )। २ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ३ न नगर-विशेषः ( इक )। लजुक ( ग्रशो ) देखो रज्जु=( दे ); ( कप्प—रज्जु )। लडज अक [ लस्ज् ] शरमाना । लउजदः; ( उवः महा )। कर्म—लिजिजजाइ; (हे४, ४१६)। वक्र—लज्जांत, लंडजमाण; ( उप पृ ११; महा; श्राचा )। कृ-लंडजं-णिडज; (से ११, २६; गाया १, ५—पत्र १४३)। ्लडजण ) न [ लडजन ] ৭ शरम, लाज; (सा ८; राज)। গ लज्जणय ∫ २ वि. लज्जा-कारक; ''किं एत्तो लज्जणयं... ...जं पहरिज्जइ दीणे पलायमाणे पमते वा" ( सुपा २१५; भवि )। ळज्जा स्त्री [ ळज्जा ] १ लाज, शरम; ( ग्रीप; कुमा; प्रांसू ६६; गा ६१०)। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। ३ संयम; (भग २, ६; श्रीप )। लंडजापइत्तथ ( शौ ) वि [ लंडजियतु ] लजाने वाला; ''जुवइवेसलउजापइतयं'' (मा ४२)। लज्जालु वि [ लज्जालु ] लज्जावान् , शरमिंदा; ( उप १७६ ही )। ् स्त्री [ लज्जालु ] १ लता-विशेषः ( षड्ः **ठज्जालुआ** रे हे २, १६६; १७४ )। ३ तज्जा वाली ळज्जालुइणी ) स्री; ( षड् ; हे २, १४६; १५४; पुर २, १४६; गा १२७; प्राकृ ३४ )। ळज्जालुइणी स्त्री [ दें ] कलह-कारिखी स्त्रो; ( पड् ) । लजालुइर ) वि [ लज्जालु ] लज्जाशील, शरमिंदा । स्रो-लज्जालुर } °री; (गा ४८२; ६१२∙अ)। लज्जाव सक [लज्जय्] शरमिंदा वनाना । लज्जावेदि (शौ); ( নাट—-দুক্ত ৭৭০ )। কু—্নতক্রাवणिक्त; ( स ३६८; भवि )। छडजावण वि [ छडजन ] शरमिन्दा करने वाला; ( पगह १,

३-पल ४४ )।

लज्जाविय वि [ लज्जित ] लजवाया हुआ; ( पग्ह १, ३<del>. . .</del> पत ५४ )। **लिंजिं व िलंजित ।** १ लज्जा-युक्त; (:पात्र )। न लज्जा, शरमः "न लज्जिश्रं अप्पणोवि पलिश्राणं" ( श्रा 1 ( 86 लिजिजर वि [ लिजिजलु ] लिजना-शील; ( हे २, १४४; गा १५०; कुमा; वज्जा ८; भवि )। स्त्री—°री; (पि ५६६)। लज्जु स्त्री [रज्जु ] १ रस्सी; २ वि. रस्सी की तरह सरल, सीधा; "चाई लज्जु धन्ने तवस्सी" ( पगह २, ४—पत १४६; भग )। ळडजु वि [ ळडजाचत् ] लडजा-युक्त, लडजा वाला; ''एसणा-सिमग्रो लज्जू गामे ग्रनियग्रो चरे" ( उत ६, १५)। लज्जु देखो रिज्जू=ऋजु; ( भग )। लज्भ° देखो लभ । र्लंड \rceil न [दे] १ खसखस अग्रादिका तेल; (पभा ३१)। लद्भ्य ∫ २ कुसुम्भ; "लद्भ्यवसणा" ( दे ७, १७ )। छट्टा स्त्री [ दे लट्टा ] धान्य-विशेष, ं कुपुम्म धान्य; ( दुव A TURBEL OF THE PARTY ११४)। लद्दा स्त्री [ लट्वा ] १ यत्त-विशेष; ( कुमा ) । २ कुसुम्भ; (बृह १)। ३ गौरेया, पत्ति-विशेष; ४ श्रमर, भौरा; 🗶 वाद्य-विशेष; ( दे २, ५५.) । 🗁 🦠 र्लंड वि [दे] १ ग्रन्थासक्त; ( दे ७, २६ )। 🔾 रोमंनोहर, सुन्दर, रम्यः (दे ७, २६; पात्र्यः, गाया १, १; पग्ह १, ४; सुर १, २६; क्वप्र ११; श्रु ६; पुष्क ३४; सार्घ २१; घण ४: सुपा १४६)। ३ प्रियंवद, प्रिय-भाषी; (दे ७, २६)। ४ प्रधान, मुख्य; "खिमयव्त्रो अवराहो ममावि पाविहलहस्स" ( उप ७२८ टी )। दैत पुं [ दन्त ] १ एक जैन मुनि; ( अनु १ )। २ द्वीप-विशेष, एक अन्तर्द्वीप; ३ द्वीप-विशेष में रहने वाला मनुष्य; (ंठा ४, २—पत २२६; इक )ा 🔗 लंडरी स्त्री [दे] सुन्दर, रमणीय; (कुप्र २१०)। 🕬 लुद्धि स्त्री [ यष्टि ] लाठो, लड़ी; ( श्रीप; कुमा ) । र्छिट्ठिअ न [दें] खोंब-विशेष; "जेहाहि लहिएगं भोचा कर्ज सुरिति" ( सुन्ज १०, १७ ) मुळ ) अप् गर्वे में इसम ्ळंडह वि [दे] १ रम्य, सुन्दर, (दे ७, १७, सुंपा ६; सिरि ४७; ८७४; गउड; श्रीप; कप्प; कुमा; हेका २६४; सण; भवि )। २ तुकुमार, कोमल; (काप्र ७६४; भवि )। ३ विदग्ध, चतुर; ( दे ७, १७ )। ४ प्रधान मुख्य; (कुमा)। **लडहक्खिम**अ वि [ दे ] विषटित, वियुक्त; ( दे ७, २० )।

```
' लडहा स्रो [दे ] विलासवती स्री; ( पड़ )।
  लडाल देखो णडाल; ( प्राकृ ३७; पि २६० )।
्र लड्डिय न [ दै ] लाड़, छोह, प्यार; ( भनि )।
  🔀 ड्डुअ ) पुं [लड्डुक] लड्डू, मोदकः, (गा ६४१; प्रयो
  लंड्डुग ∫ ८३; कुप्र २०६; भवि; पउम ८४, ४; पिंड
    ३७७ )।
  ळड्डुयार वि [ लड्डुककार ] लड्डू वनाने वाला, हलवाई;
    (कुप्र २०६)।
   लढ सक [ समु ] स्मरण करना, याद करना । लढइ; ( हे ४,
    ७४)। वकु--अढंतः (कुमाः)।
   लिंडिअ वि [समृत ] याद किया हुआ: (पात्र )।
   लण्ह वि [ रलक्ष्ण ] ९ चिकना, मस्गः; ( सम १३७; ठा ४,
    २; औप; कप्पू )। २ अल्प, थोड़ा; ३ न लोहा, धातु-
    विशेप; (हे २, ७७; प्राकृ १८)।
   लत्त वि [ लप्त, लपित ] उक्त, कथित; ( सुपा २३४ )।
  ळत्ता ो स्त्री [ दे ] १ लात, पार्ष्णि-प्रहार; ( सुपा २३८;
   लित्रिआ ∫ ठा २, ३—पत ६३)। २ त्रातीय-विरोप;
  🖣 ( ठा २, ३; श्राचा २, ११, ३ )।
   लदण ो (मा ) देखो रथण्=रत्न; ( ग्रभि १८४; प्राकृ
   लद्न ∫ १०२)।
्र लद्द सक [ दे ] भार भरना, बोभ्र ड़ालना, गुजराती में 'लादवु'।
    हेकु-लद्दे उं; ( सुपा २०४ )।
्रिलंद्दण न [ दे ] भार-त्रेप; ( स ४३७ )।
्र छंद्दी स्त्री [दे] हाथी ब्रादि की विष्ठा, गुजराती में 'लीद';
    ( स्पा १३७ )।
   लद्ध वि [ लब्ध ] प्राप्तः; ( भगः; खगः; श्रीपः; हे ३, २३ )।
   लद्धि स्त्री [ लिञ्जि ] १ चयोपराम, ज्ञान त्रादि के स्रावारक
    कर्मों का विनाश श्रीर उपशान्ति; (विसे २९९७)। २
    सामर्थ्य-विरोप, योग त्रादि से प्राप्त होती विशिष्ट राक्ति; ( पव
    २७०; संबोध २८ )। ३ श्रहिंसा; ( पगह २, १—पत
   ६६)। ४ प्राप्ति, लाभ; (भग ८, २)। १ इन्द्रिय
 🏸 ग्रौर मन से होने वाला विज्ञान, श्रुत ज्ञान का उपयोग; ( विसे
    ४६६ )। ६ योग्यता; ( त्रणु )। °पुलाअ पुं [ °पुला-
    क ] लव्धि-विरोप-संपन्न मुनिः; "संघाइयाण कज्जे चुणिणज्जा
    चक्कविष्टिमिव जीए । तीए लब्बीइ जुमो लिब्बिपुलाम्रो" ( संबोध
    २८)।
   लिख्य वि [लब्ध ] प्राप्तः; (वै ६६ )।
   लिखल वि िलिधमत् ] लिख-युक्तः ( पंच १, ७ )।
```

```
लद्धं ) देखो लभ।
लद्धण )
लप्पिया स्त्री [दे] लपसी, एक प्रकार का पक्तान; (पव
 8)1
लब्भ नीचे देखो ।
लभ सक [लभ् ] प्राप्त करना । लभइ, लभए; ( ब्राचा; कस;
 विसे १२११)। भवि - लिच्छिस, लिभस्सं, लिभस्सािम;
 ( उव; महा; पि ४२४ )। कर्म--- लज्भाइ, लब्भाइ; ( महा
 ६०, १६; हे १, १८७; ४, २४६; कुमा )।
 भिय, लद्धुं, लद्धूण; ( पंच ४, १६४; श्राचा; काल )।
 हेकु—लद्भुं; (काल )। कु—लब्भ; (पगह २, १; विसे
 २८३७; सुपा ११; २३३; स १७५; सण )।
लय सक [ ला ] ग्रहण करना । लएइ, लयंति; ( डव )।
 कर्म--लइज्जइ, लिज्जइ; (भिवः; सिरि ६६३)। वक्त--
 लयंत; (वज्जा रूप; महा; सिरि ३७१)। संक्र.—लइ,
 ਲएवि, ਲएविणु ( अप ); ( पिंग; भवि )। देखो छै=
 ला ।
लय न [दे] नव-दम्पित का आपस में नाम लेने का उत्सव;
 (दे ७, १६)।
लय देखो लव=लवः ( गडडः से ४, १४ )।.
लय पुं िलय ] १ श्लेषः २ मन की साम्यावस्थाः (कुमा)।
 ३ लीनता, तल्लीनता; ४ तिरोभाव; (विसे २६६६)।
 १ संगीत का एक ग्रंग, स्वर-विशेष; (स ७०४; हास्य १२३)।
लय° देखो लया । °हरय न | °गृहक | लता-गृह; ( सुपा
 ३८१)।
ळयंग न [ ळताङ्ग ] संख्या-विशेष, चौरासी लाख पूर्व; "पुन्वा-
 या सयसहस्तं चुलसीइगुणं लटंगिमह होइ" ( जो २ )।
लयण वि [ दे ] १ तनु, क्रश, ज्ञाम; ( दे ७, २७; पात्र )।
  २ मृदु, कोमल; ३ न वल्ली, लता; (दे ७, २७)।
लयण न [ लयन ] १ तिरोभाव, छिपना; ( विसे २८१७;
 दे ७, २४ )। २ अवस्थान; (सुर ३, २०६ )।
 देखो लेण; (राज)।
्रक्रंयणी स्त्री ि दें ो लता, वल्ली; ( पान्र; पड़ ) ।
लया ह्यी [ लता ] १ वल्ली, वल्लरी; ( पगण १; गा २८;
 काप्र ७२३; कुमा; कप्प )। २ प्रकार, भेद; "संवाडो ति
्वा लय ति वा पगारो ति वा एगद्वा' ( वृह १ )। ३ तप-
 विशेषः ( पत्र २७१ )। ४ संख्या-विशेष, चौरासी लाख
 लतांग-परिमित संख्या; ( जो २ )। ५ कम्बा, छड़ी, यप्टि;
```

"कसप्पहारे य लयप्पहारे य छित्रापहारे य" ( खाया १, २— पत ८६; विपा १, ६—पत ६६ )। °जुद्ध न [°युद्ध ] लंड़ने की एक कला, एक तरह का युद्ध; ( अर्रेप )। लयापुरिस पुं [ दे ] वह स्थान जहां पद्म-हस्त स्त्री का चित्रण किया जाय: "पडमकरा जत्थ वह लिहिज्जए सो लयापुरिसो" (दे७, २०)। लल ग्रक [ लल्, लड़् ] १ विलास करना, मौज करना। २ भूलना । ललइ, ललेइ; (प्राकृ ७३; सण; महा; सुपा ४०३)। वकु—ललंत, ललमाणः (गा ४४६; सुर २, २३७; भविः; त्र्रोप; सुपा १८१; १८७ **) ।** ळळणा स्त्री [ ळळना ] स्त्री, महिला, नारी; ( तंदु ५०; सुपा 860)1 ललाड देखो णडाल; ( ग्रौप; पि २६० )। ललाम न [ललामन् ] प्रधान, नायक; ( ग्रिमि ६६ )। लिल्स न [लिलित ] १ विवास, मौज, लीला; (पात्र; पव १६६; श्रीप )। २ श्रंग-विन्यास-विशेष; (पग्ह १, ४ )। ३ प्रसन्नता, प्रसाद; (विपा १, २ टी-पत २२ )। ४ वि. क्रीडा-प्रधान, मौजी; ( गाया १, १६—पंत २०४ )। ४ शोभा युक्त, सुन्दर, मनोहर; (गाया १, १; श्रीप; राय)। ६ मंजु, मधुर; (पात्र )। ७ ईप्सित, त्रभिलिषत; (गाया १, ६)। °मित्त पुं [ °मित्त्र ] सातनें वासुदेव का पूर्व-जन्मीय नामः ( सम १४३; पडम २०, १७१ )। वित्थरा स्त्री [ विस्तरा ] ब्राचार्य श्रीहरिभद्रस्रि का वनाया हुब्रा एक जैन प्रन्थ; (चेइय २५६)। ळळिअंग gं [ ळळिताङ्ग ] एक राज-कुमार; ( उप ६८६ री )। लिलिअय न [लिलितक ] छन्द-विशेष; (ग्रजि १८)। लिलभा स्त्री [लिलिता ] एक पुरोहित-स्त्री; (उप ७२८ टी)। लच्ल वि [ दे ] १ स-स्पृह, स्पृहा वाला; १ न्यून, अधूरा; (दं ७, २६)। लरुल वि [ लरुल ] अन्यक्त आवाज वाला; (पगह १, २)। रराल्यक पुं [ स्टालक्क ] छउवीं नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र १२)। ं लल्लक्क वि [ दे ] १ भीम, भयंकर; ( दे ७, १८; पात्र; सुर १६, १४८), "लल्लाक्कनस्यवित्रणात्रो" (भत्त ११०)। २ पुं. ललकार, लड़ाई ग्रादि के लिए ग्राह्वान; (.उप ७६८ टी ) । लिल्ल स्त्री [ दे ] खुशामद; ( धर्मवि ३५; जय १६ )।

छिल्छरी स्त्री [ दे ] मछली पकड़ने का जाल-विशेष; ( विपा १, ५--पत ५१ )। लव सक [ लू ] काटना । संक्र—लविऊण; हेक्र—लविउं; कु —लविअव्वः ( प्राकृ ६६ )। ळव सक [ ळप् ] वोलना, कहना । लवइ; ( कुमा; संवोध १८: सण ), लवे: ( भास ६६ )। वक्त — लवंत, लव-माणः ( सुपा २६७; सुर ३, ६१ )। लव सक [प्र + वर्तय्] प्रत्रृति कराना । "णो विज् लवंति" (सुज्ज २०)। लव वि [ लप ] वाचाट, वक्वादी; ( सूत्र २, ६, १४ )। **ळच पुं [ ळव ]** १ समय का एक सूच्म परिमाण, सात स्तोक, मुहूर्त का सतरहवाँ श्रंग; ( टा २, ४ —पत ८६; सम ८४)। २ लेश, अल्प, थोड़ा; (पाअ; प्राप्त ६६; ११८; सण )। ३ न. कर्म; ( सुब्र १, २, २, २०; २, ६, ६ ) । **°सत्तम** पुं [ ेसप्तम ] अनुत्तरविमान निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति; ( पगह २, ४; उन; सुम्र १, ६, २४ )। लवस पुं [दे लवक ] गोंद, लासा, चेंप, निर्यास; "लवझो गुंदो" (पात्र )। लवंड्अ वि [दे लविकत ] नूतन दल से युक्त, श्रंकुरित, पञ्जवितः ( त्र्रीपः, भगः, गाया १, १ टो---पत्न ४ )। लवंग पुंन [ लचङ्ग ] १ इज्ञ-विशेष; ( पर्णा १—पत ३४; कुप्र २४६)। र बृद्धा-विशेष का फूल; ( खाया १, १ — पल १२; पगह २, ४)। **छवण न [ छवन ]** छेदन, काटना; ( विसे ३२०६ ) । ळवण न [ ळवण ] १ लोन, नमकः; ( कुमा )। २ पुं रस-विशेष, ज्ञार रस; (अणु)। ३ समुद्र-विशेषं; (सम ६७; गाया १, ६; पडम ६६, १८ )। ४ सीता का एक पुत्र, लव; ( पडम ६७, १६ )। १ मधुराज का एक पुतः ( पडम 드६, ४७ )। °जल्र पुं [ °जल्र ] लवण समुद्र; (पउम ५७, २७ )। ीय पुं [ीद ] लवण समुद्र; ( पडम ६४, १३)। देखो छोण। **ळवणिम** पुंस्ती [ लवणिमन् ] लावण्य; ( कुमा )। लवल न िलवल ] पुष्प-विशेष; ( कुमा )। ळवळी स्त्री [ ळवळी ] तता विशेष; ( सुपा ३८१: कुप्र .२४६ )। लिवव वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ; ( षड् ) । छविअ वि [ छिपित ] उक्त, कथित; ( सूत्र १, ६, ३४; कुमा; सुपा २६७)।

```
लवित्र । लवित्र ] दाल, घास काटने का एक ब्रौजार;
    (दे.१, ८२)।
   छविर वि [ छिपतुः ] वोलने वाला; (सण )। स्त्री─ रा;
  १ॅ(कुमाः)।
   लस अक [लस्] १ श्लेष करना। २ चमकना। ३ कीडा
    करना । लसइ; ( प्राकृ ७२ )। वकु लसंत; (सण )।
   लसइ पुं [दे ] काम, कन्दर्प; (दे ७, १८)।
   लसंक न [दे] तह-चीर, पेड़ का द्ध; (दे ७, १८)।
 :रुंसण देखो लसुण; ( सुत्र १, ७, १३ )।
   लिसर वि लिसित् । १ शिलप्ट होने वाला: २ चमकने
    वाला, दीप्र; (से ८, ४४)।
√ळसुअ न [ दे ] तैल, तेल; ( दे ७, १८ )।
   लसुण न [ लशुन ] ल्हसुन, कन्द-विशेषः ( श्रा २० )।
   लंह देखो लंभ । लहर, लहेर, लहए; (महा; पि ४६७)।
    भवि-- लहिस्सामो: ( महा )। कर्म--लहिज्जइ; ( हे ४,
    २४६)। वक्न-लहंतः (प्रारु)। संक्र-लहिउं,
    लहिऊण; ( इप्र १; महा ), लहेप्पि, लहेप्पिणु, लहेबि
  🌱 ( अप ); ( पि १८८ )। इ—लहणिज्ज, लहिअव्य:
    ( श्रा १४; सुर ६, ४३; सुपा ४२७ )।
प्रलह्म पुं दि ] वासी अन में पैदा होने वाला द्वीन्द्रिय कीट-
   . विशेष: (जी १४)।
   लहण न [लभन] १ लाभ, प्राप्ति; २ प्रहण, स्वीकार;
    (क्षा १४)।
   लहर पुं [ लहर ] एक विषक्-पुतः ( सुपा ६१७ )।
   लहरि ) स्त्री [लहरि, °री ] तरंग, कल्लोल; (सण; प्रास्
   लहरी ६६; कुमा )।
   लहाविभ वि [लिम्मित] प्रापित, प्राप्त कराया हुआ; (कुप्र
    333) 1
   लहिअ देखो लद्धः (कप्पः पिंग )।
   लहिम देखो लिघम; ( पड् )।
   लुहु ) वि [लघु ] १ छोटा, जघन्य; (कुमा; सुपा ३६०;
  लहुआ ∫ कम्म ४, ७२; महा )। २ इलका; (से ७, ४४;
    पात्र )। ३ तुच्छ, निःसार; (पग्ह १, २—पत २८; `
    पगह २, २--पत्र ११६)। ४ श्लाघनीय, प्रशंसनीय;
    (से १२, ४३)। ४ थोड़ा, झल्प; (सुपा ३४४)।
    ६ मनोहर, सुन्दर; ( हे २, १२२ )। स्त्री — ई, °वी; (पड़;
    प्राक्त २८; गउड; हे २, ११३ )। ७ न. कृत्यागुरु, सुगन्धि
    धूप-द्रव्य विशेष; प्रवीरण-मूल; (हे २, १२२)।
```

```
शीघ्र, जल्दी: ( द्र ४६; पगह २, २—पत्र ११६ )। १०
  स्पर्श-विशेष; ( अण् ) । ११ लुबुस्पर्श-नामक एक कर्म-
  भेदः (कम्म १,४१)। १२ पुं. एक माता वाला अत्तरः,
  (हे ३, १३४)। °कम्म वि ( °कर्मन् ) जिसके मल्प ही
  कर्म अवशिष्ट रहे हों, शीघ्र मुक्ति-गामी; (सुपा ३१४)।
  °करण न | °करण ] दत्तता, चातुरो; ( णाया १, ३—पत
  ६२; उवा )। "परवक्तम वुं [ "पराक्रम ] ईशानेन्द्र का
  एक पदाति-सेनापति; ( ठा ४, १—पत ३०३; इक )। °सं-
  खिज्ज न [ °संख्येय ] संख्या-विशेष, जघन्य संख्यातः
  (कमा ४, ७२)।
 लहुअ सक [ लघ्य, लघु+क ] लघु करना । लहुमंति, लहु-
  एसि: ( श्रा २०; गा ३४१ )। वक्त--लहुअंत: ( से १४,
  20)1
 लह्अवड वुं [ दे ] न्ययोध युत्तः ( दे ७, २० )।
 लहुआइथ ) वि [ लघूकत ] लघु किया हुआ; ( से ६,
 लहुद्भ र १२, १४: स २०७: गउड )।
 लहुई देखो लहु।
 लहुग देखो लहु; (क्य; द १८)।
 लहुवी देखो लहु ।
 लाइअ वि िलागित ] लगाया हुमा; (से २, २६: वज्जा
  40)1
स्त्राइअ वि [ दे ] १ गृहीत, स्त्रीकृत; ( दे ७, २७ )।
  बृष्टः; (से २, २६)। ३ न. भूषा, मगडनः; (दे ७, २७)।
  ४ भूमि को गोवर मादि से लीपना; (सम १३७; कप्प; मौप;
  णाया १, १ टी-पत ३ )। ५ चर्मार्घ, ब्राधा चमड़ा; ( दे
  0, 20)1
 लाइअन्व देखो लाय=लावय् ।
 लाइज्जंत देखो लाय=लागय्।
लाइम वि दि ] १ लाजा के योग्य, खोई के योग्य; २ रोपण
  के योग्य, वोने लायक; ( ब्राचा २, ४, २, १४; दस ७,
  38)1
 लाइल्ल gं [ दें ] बृपम, वैत्त; ( दे ७, १६ ) ।
 लाउ देखो अलाउ; (हे १, ६६; मग; इस; ग्रीप )।
 लाऊ देवो अलाऊ; (हे १, ६६; कुमा )।
 र्लाख ( ग्रप ) देखो लक्ख=तत्तः ( पिंग )।
ळाग वुं [ दे ] चुंगी, एक प्रकार का सरकारी कर; गुजराती में
  'लागो'; (सिरि ४३३; ४३४)।
```

लाधव न [ लाधव ] लघुता, लवुपन; ( भग; कण्प; सुपा १०३: कुप्र २७७: किरात १६ )। लाघवि वि िलाघिवन् । लघुता-युक्त, लाघव वालाः ( उत्त २६, ४२; ग्राचा ) । लाघविअ न [लाघविक ] लघुता, लाघनः ( ठा ४, ३— पत ३४२; विसे ७ टी; सूत्र २, १, ५७; भग )। लाज देखो लाय=लाज; (दे ४, १०)। ळांड gं [ ळाट ] देश-विशे 🕻 🛊 ६६८; 👊 २६४; सत ६ ७ टी; भवि; सण; इक )। ळाडी स्नो [ ळाटी ] लिपि-विशेष; ( विसे ४६४ टी )। लाढ पुं [ लाढ ] देश-विशेष, एक आर्य देश; ( आचा; पव २०४; विचार ४६ )! लाढ वि [ दे ] १ निर्दोष ग्राहार से ग्रात्मा का निर्वाह करने वाला, संयमी, त्रात्म-निग्रही; (सूत्र १, १०, ३; सुख २, .१८)। २ प्रधान, मुख्य; (उत्त १४, २)। ३ पुं. ऐक जैन आचार्य; ( राज )। लाण न [ लान ] प्रहण, श्रादान; ( से ७, ६० )। लावू देखो लाऊ; ( षड् )। लाभ वुं [ लाभ ] १ नका, कायदा; ( उव; सुख ८, १३ )। २ प्राप्ति; (,ठा ३, ४ )। ३ सुद, व्याज; ( उंप ६४७)। लाभंतराइय न [लाभान्तरायिक] लाभ का प्रतिबन्धक कर्म: (।धर्मसं ६४८ )। लाभिय ) वि िलाभिक ] लाभ-युक्त, लाभ वाला: (श्रीप: लाभिवल जर्म १७)। लाम वि [ दे ] रम्य, सुन्दर; ( श्रौप ) । लामंजय न [ दे ] तृष-निशेष, उशीर तृष: ( पात्र )। लामा स्त्री दि ] डाकिनी, डाइन; (दे ७, २१)। लाय सक [लागय्] लगाना, जोड़ना । लाएसि; ( विसे ४२३)। वक्र--लायंत; (भिव)। कवक्र--लाइ-उजंत; (से १३, १३)। संक्र—लाइवि ( त्रप ); (हे ४, ३३१; ३७६ )। लाय सक [ लावय् ] १ कटवाना । २ काटना, छेदना । **इ—लाइअञ्च**; ( से १४, ७४ )। लाय देखो लाइथ=( दे ); "लाउल्लोइय--" ( ग्रीव )। **ळाय** वि [ ळात ] १ ब्रात्त, गृहीत; २ न्यस्त, स्थापित; ( ग्रीप )। ३ न लग्न का एक दोष; "लायाइदोसमुक्कं नर-वर ऋइसोहणं लग्गं" (सुपा १०८)।

लाय पुंस्ती [ लाज ] १ ब्राई तगडुल; २ व श्रष्ट धान्य, भुँ जा हम्रा नाज, खोई: (कप्रू)। लायण न िलागन ] लगवाना; ( गा ४४८ )। ळायण्ण न [ ळावण्य ] १ शरीर-सौन्दर्य-विशेष, शरीर 🗡 कान्ति; (पात्र; कुमा; सण; पि १८६)। २ लवणत्व, चारत्वः; (हे १, १७७; १८०)। लाल सक [ लालय् ] स्नेह-पूर्वक पालन करना। लालंति; (तंदु १० )। कवकु—लालि**उजंत** ( सुर २, ७३; सुपा २४ )। लालंप अक [ वि + लप् ] विलाप करना । लालंपर; (प्राक्त **७३.)** [ ्र कारलंपिञ न [ दे ] १ प्रवाल; २ खलीन; ३ त्राक्रन्दित; (दे ७, २७)। लालंभ देखो लालंप। लालंभइ; ( प्राक्ट <sup>10</sup>३ )। ळाळण न [ ळाळन ] स्नेह-पूर्वक पालन; (पडम २६, ངང)। लालप्प देखो लालप्प । लालप्प ; ( प्राक्त ७३ ) I लालप्प सक [लालप्यू] १ ख्व वकना । २ वारवार वो-३ गहित वोलना । लालप्पइ; (स्य १, १०, १९)। वकु — लालप्पमाणः ( उत्त १४, १०; श्राचा )। लालप्पण न [ लालपन ] गर्हित जलपन; ( प्राप्त 🕰 ३ ∸ पत्र ४३)। लालन्म ) देखो लालंप। लालन्मइ, लालम्हइ; (प्राक्त लालम्ह 🕽 ७३: धात्वा १४० )। लालय न [ लालक ] लाला, लार; ( दे ४, १६ )। ्रंठालस वि [ दे ] १ मृदु, कोमल; २ इच्छा; ( दे ७, २१ )। ठालस वि [ लालस ] लम्पर, ;लोलुप; ( पात्र; हे ४, 809)1 लाला स्त्री [ लाला ] लार, मुँह से गिरता जल-लव; ( ग्रीप; गा ५५१; कुमा; सुपा २२६ )। लालिअ देखो लिलिअ: "कुस्मिश्रहरिश्रंदणकण्यदंडपरिरंभला-लियंगीयो" (गउड)। लालिअ वि [ लालित ] स्नेह-पूर्वक पालित; ( भवि )। लालिच ( अप ) पुं [ नालिच ] वृत्त-विशेष; ( पिंग ) 🏋 ळाळिल्ळ वि [ लाळावत् ] लार वालाः ( सुपा ४३१ )। ळाच सक [ ळापय् ] बुलवाना, कहलाना । लावएज्जा; (सूत्र १, ७, २४)। लाव देखो लावगः ( उप ५०७ )। लावंज न [ दे ] सुगन्धी तृषा-विशेष, उशीर, खश; ( दे ७, २१)।

लावक ) पुं [ लावक ] १ पित्त-विशेष; ( विषा १, ७— लावग / पत ७४; पगह १, १—पत ८)। २ वि ंकाटने 📦 वालो; ( विसे ३२०६ )। लावणिअ वि [ लावणिक ] तवण से संस्कृत; ( विपा १, २-पत २७) लावण्ण । देखो लायण्ण; ( ग्रौप; रंभा; काल; ग्रमि ६२; लावन्न । भवि )। लावय देखो लावगः ( उशा )। लाविय ( अप ) वि [ लात ] लाया हुआ; ( भवि )। लाविया स्त्री [ दे ] उपलोभनः ( स्त्र्य १, २, १, १८ )। लाविर वि [ लवित् ] काटने वाला; ( गा ३४४ )। ळांस न [ लास्य ] १ भरतशास्त्र-प्रसिद्ध गेयपद श्रादि; (कु-मा )। २ नृत्य, नाच; (पात्र )। ३ स्त्री का नाच; वाद्यं, नृत्य श्रौर गीत का समुदाय; ( हे २, ६२ )। लासक रे युं [लासक ] १ रास गाने वाला; २ जय-लासग 🔰 शब्द बोलने वाला, भागड; ( ग्राया १, १ टो---🖫 पंत २; श्रीपः; पग्ह २, ४—पत १३२; कप्प )। लासय पुं [ लासक, ह्वासक ] १ अनार्य देश-विशेप; पुंखों. अनार्य देश-विशेष का रहने वाला; स्त्री—°स्त्रियुः; ( ग्रीप; गाया १, १—पत ३७; इक; अंत )। ह्हासिय। लासयविहय पुं [ दे लासकविहग ] मयूर, मोर; ( दे ७, २१ ) । लाह सक [ स्लाघ् ] प्रशंसा करना । लाहइ; ( हेः १, এ८৬)। लाह देखां लाभ; ( उन; हे ४, ३६०; श्रा १२; णाया १, E.) 1 , लाहण न [ दे ] भोज्य-भेद, खाद्य वस्तु की भेंट; (दे ७, २१; ६, ७३; सहि ७८ टी; रंभा १३ )। लाहल देखो णाहल; (हे १, २४६; कुमा)। लाहव देखो लाघव: (किरात १७)। ्रेलाहवि देखो लाघवि; ( भवि ) I लाह्विय देखो लाघविअ; ( राज )। लिख सक [ लिप् ] लेवन करना, लीपना । लिग्रइ; ( प्राकृ ৩৭ )। लिख वि [ लिप्त ] १ लीपा हुआ; (गा ५२८)। २ न. त्तेपः ( प्राकृ ७७ )। लिआर पुं [ लकार ] 'ल' वर्ण; ( प्राकृ ६ )। लिंक़्र पुं [ दे ] वाल, लड़का; ( दे 🔑, २२ )।

लिंकिअ वि [ दे ] १ ग्राचिप्तः २ लीनः ( दे ७, २८ )। **लिंखय देखो लंख**; ( सुपा ३४६ ) । लिंग सक [लिङ्ग्] १ जानना । २ गति करना । ३ त्रालिंगन करना । कर्म - लिंगिज्ञइ; ( संवोध ५१ )। ळिंग न [ ळिङ्ग ] १ चिह्न, निशानी; ( प्राप्त २४; गउड )। २ दार्शनिकों का वेष-धारण, साधु का अपने धर्म के अनुसार वेप; ( कुमा; विसे २४८४ टि; ठा ४, १—पत ३०३.)। ३ अनुमान प्रमाण का साधक हेतु; (विसे १४५०)। ४ पुंश्चिह, पुरुप का ग्रसाधारण चिह; (गउड)। ५ शब्द का धर्म-विशेष, पुंलिंग त्रादि; ( कुमा; राज )। °द्धय पुं [ ध्वज ] वेष-धारी साधु; ( उप ४८६ )। **ाजीय** पुं [ **ाजीव** ] वही अर्थ; (ठा ४, १)। लिंगि वि [ लिङ्गिन ] १ साध्य, हेत् से जानो जाती वस्तु; (विसे १४४०)। र किसी धर्म के वेष को धारण करने वाला, साधु, संन्यासी; ( पडम २२, ३; सुर २, १३०.); स्त्री---°णी; (पुण्क ४५४)। लिंगिय वि [ लैङ्गिक ] १ अनुमान प्रमाण; ( विसे ६५ )। २ किसी धर्म के वेष को धारण करने वाला साध, संन्यासी (भोह १०१)। लिंछ न [ दे ] १ चुल्ली-स्थान, चुल्हा का ग्राथ्य; २ ग्रप्ति-विशेप; ( ठा प टी—पत्र ४१६ )। देखो लिच्छ । लिंड न [दे] १ हाथी ग्रादि की विष्ठा, गुजराती में 'लीद'; ( साया १, १ — पत्न ६३; उप २६४ टी; ती २ ) । ुर शैवल-रहित पुराना पानी; ( पग्ह २, ४—पत्र १४१-) 🕮 लिंडिया स्त्री [ दे ] अज आदि की विष्ठा; गुजराती में 'लिंडी'; ( टप पृ २३७ )। छिंत देखो छे=ला । लिंप सक [लिप्] लीपना, लेप करना। लिंपइ; (हे ४, १४६; प्राकृ ७१ )। कर्म —िलप्पइ; ( ग्राचा )। वक्र-लिंपेमाण; ( णाया १, ६ )। कनक् —लिप्पंत, लिप्प-माण; ( ब्रोघमा १६५; रयण २६ )। **छिंपण न ि छेपन** ] लेप, लीपना; (पिंड २४६; सुपा ६१६)। लिंपाचिय वि [ लेपित ] लेप कराया हुआ; ( क्रप्र १४० )। लिंपिय वि [ लिप्त ] लीपा हुत्रा; ( कुमा )। . ितंद पुं [ निम्च ] बृत्त-विशेष, नीम का पेड़, मराठी में 'लिंव'; ,(हे १, २३०; कुमा; स ३४ )। लिंच पुं [ **दे** लिम्च ] ग्रास्तरण-विशेष; ( णाया १, १—पत १३ )।

```
लिंवड ( अप ) देखो लिंव=निम्व; गुजराती में 'लिंवडो'; ( हे
   ४, ३८७; पि २४७ )।
ं लिंबोहली स्त्री [ दें ] निम्ब-फल; ( सुक्त ⊏६ )।
  लिकार देखो लिआर; (पि ४६)।
  लिक अक [नि+ली] छिपना। लिक्द; (हे ४, ४४;
  ंषड्)। वक्त—लिऋंतः; (कुमा)।
  लिक्ख न [ लेख्य ] लेखा, हिसाव; "लिक्खं गणिऊण चिंतए \
   सिद्धी" (सिरि ४१८; सुपा ४२५ ) । देखो लेक्ख ।
  ळिक्ख स्त्रीन [दें] छोटा स्रोत; (दे ७, २१); स्रो—
   ॅक्स्वा; (दे ७, २१)।
  लिक्खा स्त्री [लिक्सा] १ तघु यूका; (दे ८, ६६; सं
   ६७)। २ परिमाण-विशेष: (इक)।
  लिखाप ( त्रशो ) सकं [ लेखय् ] लिखवाना ।
   लिखापयिस्सं; (पि ७)।
 लिखापित (अशो) वि [लेखित] लिखनाया हुआ; (पि ७)।
  लिच्छ सक [ लिप्स् ] प्राप्त करने को चाहना । लिच्छइ; ( हे
   २, २१ )।
 लिच्छ देखों लिंछ: ( ठा ८—पत ४३७ ) I
  लिच्छिव देखो लेच्छइ=तेच्छिकः; ( श्रंत )।
 लिंच्छा स्त्री [लिप्सा ] लाभ की इच्छा; ( उप ६३०; प्राकृ
   २३ ) ।
 लिच्छु वि [ लिप्सु ] लाभ की चाह वाला; ( सुख ६, १;
   कुमा )।
 लिजिजअ ( श्रप ) वि [ लात ] गृहीत; ( पिंग )।
 लिहिअ न [ दे ] १ चाढ, खुशामद; ( दे ७, २२ )। २ वि
   लम्पट, लोलुप; ( सुपा ५६३ )।
 लिस्ड देखो लेस्ड; (वस्र)।
 लित नि [लिप्त ] १ लेप-युक्त, लिपा हुआ; ( हे १, ६;
  कुमा; भवि )। २ संवेष्टित; (सूत्र १, ३, ३, १३ )।
 छित्ति पुंस्ती [दै] खड्ग ब्रादिका दोव; ( दे ७, २२ )।
 लिप्प देखो लित्त; (गा ५१६; गउड )।
 लिप्प देखो लेप्प: ( कुप्र ३८४ )।
 लिप्पंत
           े देखो लिंप।
 लिप्पमाण
 लिङ्मंत देखो लिह=लिह् ।
 लिख्लिर वि [ दे ] १ हरा, बार्ब; २ हरा रँग वाला; ''ब्राई-
   लिल्लिरपट्टबंधणिमसेण चोरसु पट्टबंधं व जो फुड तत्थ उन्वहरू"
   (धर्मवि ७३)।
```

```
लिंचि ) स्त्री [लिंपि, °पी] श्रच्चर-लेखन-प्रिक्रिया; (सम
 लिबी ∫ ३४; भग )।
 लिस अक [ स्वप् ] सोना, शयन करना । लिसई; ( हे 🤘
   १४६ )।
 लिस सक [ श्रिष् ] ग्रालिंगन करना । भवि--- लिसिस्सामो;
   ( सुझ २, ७, १० )।
 लिसय वि [दें] तन्कृत, चीण; (दे ७, २२)।
 ळिस्स देखो ळिस=श्चिष् । लिस्संति; (सुत्र १, ४, १, २)।
 लिह सक [लिख्] १ लिखना। २ रेखा करना। लिहर;
   (हे १, १८७; प्राकृ ७०)। कर्म—िलक्खइ; ( उव )।
   प्रयो—लिहानेइ, लिहानंति; ( कुप्र ३४८; सिरि १२७८ )।
 लिह सक [ लिह् ] चाटना । लिहइ; ( कुमा; प्राक्ट ७० )।
   कर्म--लिहिज्ञइ, लिव्भइ; (हे ४, २४५)। वक्त--लिहंत;
   (भत १४२)। कवकु — लिब्भंत; (से ६, ४१)।
  कृ--लेज्मः; ( गाया १, १७—पत २३२ )।
 लिहण न [ लेहन ] चारन; ( उर १, ८; षड्; रंभा १६ ) I
 छिहण न [ लेखन ] १ लिखना, तेख; ( कुप्र ३६८ ) । 🕃
  रेखा-करणः (तंदु ४०)। ३ लिखवानाः "पवयणलिहणं
  सहस्से लक्खे जिग्णभवणकारवणं" ( संवीध ३६ )।
 लिहा स्री [ लेखा ] देखो रेहा=रेखा; "इक्क चिय मह भ-
  इगो मयणा धन्नाग धू (१धु )रि लहइ लिहं" (सिरि ६७७)।
 लिहाचण न [लेखन ] लिखवानाः ( उप ७२४ ) ।
 लिहाविय वि [ लेखित ] लिखवाया हुआ; ( स ६० )।
 लिहिअ वि [ लिखित ] १ लिखा हुम्रा; ( प्रासु ४८ )। २
  उल्लिखितः ( उना ) । ३ रेखा किया हुआ, चितितः (कुमा)।
 ळिह्नअ ( अप ) वि [ लात ] लिया हुआ, गृहीत; ( पिंग )।
 लीढ वि ि लीढ ] १ चाटा हुआ; ( सुपा ६४१ )। २ स्प्र-
  ष्टः; "निरंदिसिरि(? सिर)कुमुमलीडपायवीडं" ( कुप्र ४ ) । ३
  युक्तः ( पव १२४ )।
 लीण वि [लीन] लय-युक्तः (कुमा)।
्रलील पुं [ दे ] यज्ञ; ( दे∵७, २३ )।
ळीळा स्त्री [ ळीळा ] १ वितास, मौज; २ क्रीड़ा; ( कुमा;
  पात्र; प्रासू ६१ )। ३ छन्द-विशेष; (पिंग)।
  स्री [ °वती ] १ विलास-वती स्री; (प्रास् ६१) ।
  छन्द-विशेष; (पिंग)। °वह वि ( °वह ) लीला-वाहक;
  (गउड)।
ळीळाइअ न [ ळीळायित ] १ क्रीड़ा, केलि; ( क्रप्पू )। २
  प्रभाव; ''धम्मस्स लीलाइयं'' ( उप १०३१ टी )।
```

लीलाय सक [ लीलायू ] लीला करना । वक् - लीलायंत; ( णाया १, १—पत्र १३; कप्प )। क्र—लीलाइयव्यः ु( गडड )। र्छीच पुं [ दे ] वाल, वालक; ( दे ७, २२; सुर १४, २१⊏)। लीहा देखो लिहा; ( गाया १, ५—पत्न १४६; कुमा; भिन; सुपा १०६; १२४ )। ন্ত্রअ सक [ सू ] क्षेदना, काटना । लुएउजा; ( पि ४७३ ) । लुअ देखो लुंप। लुग्रइ; (प्राकृ ७१)। छुअ वि [ ऌून ] काटा हुआ, छिन्न; (हे ४, २४८; गा ८; , से ३, ४२; दे ७, २३; सुर १३, १७४; सुपा ४२४ ) । लुअ वि [ लुप्त ] १ जिसका लोप किया गया हो वह; २ न. लोप; ( प्राक्त ७७ )। खुअंत वि [ लूनवत् ] जिसने झेदन किया हो वह; ( धात्वा 949 ) 1 लुंक वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ; ( दे ७, २३ )। ह्ंकणी स्त्री [दे] लुकना, छिपना; (दे ७, रे४)। लुंख पुं [ दे ] नियम; ( दे ७, २३ )। 🗸 र्लुंबाय वुं [ दे ] निर्णय; ( दे ७, २३ )। लुंखिअ वि [ दे ] कलुप, मलिन; ( से १४, ४२ )। 🦯 लुंच सक [ लुक्च् ] १ वाल उखाइना । २ अपनयन करना, दूर करना । लुंचई; (भिव )। भूका---लुंचिंसु; (ग्राचा)। लुंचिअ वि [लुञ्चित ] केश-रहित किया हुत्रा, मुगिडत; ( कुप्र २६२; सुपा ६४१ )। लुंछ सक [ मृज्, प्र + उञ्छ् ] मार्जन करना, पोंछना । लुं-छदः (हे ४, १०५ः प्राक्त ६७: धात्वा १५१)। लुंछंतः ( कुमा )। लुंट सक [ लुगर् ] लूटना । लुंटंति; ( सुपा ३४२ )। वकु-लूंटतः (धर्मवि १२३)। क्वक्-लूंटिज्जंतः ( सुर २, १४ )। लुंटण न [ लुण्टन ] लुट; ( सुर २, ४६; कुमा )। द्धंदाक वि [ लुण्टाक ] लूटने वाला, लुटेरा; ( धर्मवि 973)1 लुंठग वि [ लुण्ठक ] खल, दुर्जन, "चेडवंदवेढिश्रा उबहिस-\_ जमाणा लुंडगलोएण, श्रग्रुकंपिजंती धम्मिश्रजणेण'' ( सुख २, 1 (3 æुंडिअ वि [ छुण्डित ] बलाद गृहीत, जबरदस्ती से लिया हुआ; (पिंग)। लुंप सक [ लुप्ी १ लोप करना, विनाश करना । २ उत्पी-

114

डन करना । लुंपइ, लुंपहा; (आक्र ७१; सूत्र १, ३, ४, ७)। कर्म-लुप्पइ; ( य्राचा ), लुप्पए; ( सुत्र १, २, १, १३)। कनकु--लुप्पंत, लुप्पमाण; (पि ४४२; उवा )। संकृ—लुंपिता; (पि ४८२ )। लुंपइत्तु वि [ लोपियतृ ] लोप करने वाला; ( ग्राचा; स्त्र २, २, ६ )। लुंपणा स्त्री [ लोपना ] विनाशः ( पगह १, १—पत ६ )। लुंपित्तु वि [ लोप्तु ] लोप करने वाला; ( श्राचा )। लुंबी स्री [दे लुम्बी] १ स्तवक, फलों का गुच्छा; (दे ७, २८; कुमा; गा ३२२; कुप्र ४६० )। २ लता, वल्ली: (दे ७, २८)। लुक श्रक [नि+ली] लुकना, छिपना। लुक्कइ; (हे ४, ४४; षड् )। वक्त--लुक्कतः ( कुमा; वज्जा ४६ )। लुक यक [ तुड् ] इटना । लुक्डः ( हे ४, ११६ )। लुक वि [ दे ] सुप्त, सोया हुझा; ( पड् )। लुक वि [ निलीन ] लुका हुआ, छिपा हुआ; (गा ४६; ४४८; पिंग )। लुक वि [रुग्ण] १ भन्नः (कुमा)। २ विमार, रोगीः; (हेर, २)। लुक वि [लुश्चित] मुणिडत, केश-रहित; (कप्प; पिंड २१७)। छुक्तमाण देखो छोअ=लोक्। लुक्तिअ वि [ तुडित ] इटा हुत्रा, खिषडत; ( कुमा )। लुक्तिअ वि [ निलीन ] लुका हुआ, छिपा हुआ; ( पिंग )। **छुक्ख** वुं [ रूक्ष ] १ स्पर्श-विशेष, लूखा स्पर्श; ( ठा १; सम ४१ )। २ वि. रूच स्पर्श वाला, स्नेह-रहित, लूखा; (गाया १, १--पत्र ७३; कप्प; औप )। देखो लृह=रून । ्रञ्जंगा वि [दे रुग्ण ] १ भन्न, भाँगा हुत्रा; ( दे ७, २३; हे २, २; ४, २६८)। २ रोगी, विसार; (हे २, २; ४, २४८; षड् )। लुच्छ देखो लुंख=मृज्। लुच्छरः ( वड् )। **लुष्ट** सक [ लुण्ट् ] लूटना । लुद्ददः ( षड् )। लुट्ट देखो टोट्ट=स्वप् । लुट्ड; ( कुमा ६, १०० )। **लुद्ध वि [ लुण्टित ] लूटा गया; ( धर्मवि ७ )।** लुहु पुं [ लोष्ट ] रोड़ा, ईंट ग्रादि का दुकड़ा; ( दे ७, २६ )। लुड्ड देखो लुद्ध; (प्राक्ट २१)। लुढ श्रक [ लुठ् ] लुडकना, लेटना । वक्र — लुढमाण; ( स २५४ )।

छुढिअ वि [ लुठित ] लेटा हुआ; ( सुपा ४०३; स ३६६)। लुण देखो लुअ=लू। लुण्डः (हे ४, २४१)। कर्म— लुगिज्जइ, लुव्बइ; ( प्राप्त; हे ४, २४२ )। संक्र-लुगि-ऊण, लुणेऊण; ( प्राक्त ६६; वड् ), लुणेप्पि ( अप ); (पि ४८८)। ृ लुणिस वि [ त्र्न ] काटा हुआ; ( धर्मवि १२६; सिरि 1 (808 **लुत्त** वि [ लुप्त ] लोप-प्राप्त; "करेड लुत्तो इकारो त्य" (चेंड्य खुत्त न [ लोप्त्र ] चोरी का माल; ( श्रावक ६३ टी ) I लुद्ध पुं [ लुञ्च ] १ व्याध; ( पग्ह १, २: निवृ ४ ) । २ वि. लोलुप, लम्पट; ( पात्र; विपा १, ७—पत्र ७७; प्रासू ७६)। ३ न लोभ; (बृह ३)। **लुद्ध न [ लोधू ]** गन्ध-द्रन्य-विशेष; "सिणाणं ब्रदुवा कक्कं लुद्धं पडमगाणि अ" ( दस ६, ६४ ) । देखो छोद्ध=लोध । छुप्पंत रेखो छुप। **छुप्पमाण**्र कुन्म । अक [ लुभ् ] १ लोभ करना । २ आसक्ति करना । द्धभ ∫ तुन्भइ, तुन्भसि; (हे ४, ११३; कुमा ), तुंभई; (पड्)। इ-लुभियन्वः (परह २,४-पल १४६)। लुभ देखो लुह=मृज् । लुभइ; ( संनि ३४ )। छुरणी स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष: ( दे ७, २४ )। ञुल देखो लुढ । लुतइ; ( भिंग ) । वक्र—लुलंत, लुल-माण; ( सुपा ११७; सुर १०, २३१ )। लुलिस वि [ लुटित ] लेटा हुम्रा; ( सुर ४, ६८ ) । लुलिअ वि [ लुलित ] घूर्षित, चलित; ( जवा; कुमा: काप्र **⊏€**₹ ) | छुव देखो छुअ=लू । लुवइ; (धात्वा १४१-) । छुव्व° देखो छुण । लुह नक [ मृज् ] मार्जन करना, पोंछना । लुहइ; ( हे ४, १०४; षड्; प्राक्त ६६; भवि )। **छुहण न [ मार्जन ]** शुद्धि; ( कुमा )। लूअ देखो लुअ=लुन; ( पड् ) । लूआ सी [ दे ] मग-तृष्णा, सूर्य-किरण में जल की भ्रान्ति; (दे. ७, २४.)। लूआ सी [लूता ] १ वातिक रोग-विशेष; (पँचा १८, २७; सुपा १४७; लहुअ १४)। २ जाल बनाने वाला कृमि, मकड़ी; ( अधि ३२३; दे )।

लूड सक [ लुण्यू ] लूटना, चोरी करना । लूडइ, लूडेइ, लू-डेहः ( धर्मवि ८०; संवेग २६; कुन ४६ )। हेक्ट र्स्ट्डेउं; ( सुपा ३०७; धर्मवि १२४ )। प्रयो - वक् - लूडाचंतुः ( सुपा ३५२ )। खूड वि [ खुण्ट ] नूटने वाला; स्री—'डी; ''सो नित्थ एत्थ गाम जो एयं महमहंतलायगणं। तरुणाण हिययलडिं परिसक्कंतिं निवारेइ ॥" (हेका २६०; काप्र ६१७)। ख्रुडण न [ः खुण्टन ] लूट, चोरी; ( स ४४१ )। लूडिअ वि [ लुण्टित ] ल्टा हुआ; (स ५३६; पडम ३०, ६२: सुपा ३०७ )। खूण देखो लुअ=लून; (दे ७, २३; सुपा ६२९; कुमा )। त्रूण न [ स्टचण ] १ लून, नमकः; ( जी ४ )। ३ पुं, वन-स्पति-विशेष; ( श्रा २०; धर्म २ )। देखो खवण। लूर सक [ छिद् ] काटना । लूरइ; ( हे ४, १२४ )। ल्ह्रिअ वि [ छिन्न ] काटा हुग्रा; ( कुमा ६, ८३ )। लूस सक [लूपय्] १ वध करना, मार डालना । २ पीइका, कदर्थन करना, हैरान करना । ३ दृषित करना । ४ चौरी १ विनाश करना । ६ अनादर करना । ७ तोड-ना। छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करना। लूसति, ल्सयति, ल्सएउजाः ( सूत्र १, ३, १, १४: १, ७, २१: १, १४, १६; १, १४, २४ )। भूका - तसिंसु; ( य्राचा)। संक्र--लृसिउं; ( श्रा १२ )। लूसअ) वि [लूपक] १ हिंसक, हिंसा करने वाला; २ ल्रुसग ∫ विनाशक; (स्त्र २, १, ४०; १, २, ३, ६)। ३ प्रकृति-कर, निर्दयः ४ भन्नकः ( सुत्र १, ३, १, ८)। ४ दूषित करने वाला; (सूत्र १, १४, २६)। ६ विरा-धक, आज्ञा नहीं मानने वाला; (सूत्र १, २, ६, आचा)। ७ हेतु-विशेष; ( ठा ४, ३— पत २५४ )। त्रुसण वि [ त्रुषण ] ऊपर देखो; ( श्राचा; श्रीप )। ल्रुसिअ वि [ ल्रुषित ] १ लुगिरत, लुटा गया: (श्रा १२) ी २ उपद्रुत, पीडित; (सम्मत १७१)। ३ विनाशित; (सं-वोध. १० )। ४ हिंसित; (. आचा )। ल्कूह सक [ मृज, रूक्षय् ] पोंछ्ना । लूहेइ, लूहेंति; (राय; णाया १, १-पत ५३ )। संक्र-ल्हृहित्ता; (पि २४७)। त्युह वि [ रूक्ष ] १ लूखा, स्नेह-रहित; ( य्राचा; पिंड १२६; उन )। र पुं. संयम, विरति, चारित्र, ( सूम १, ३, १,

३ )। ३ न तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; ( संबोध १८० )। देखो लुक्ख। ्लूहिय वि [ रूक्षित ] पोंछा हुग्रा; ( गाया १,१—पत्र १६; ्रकप्प; श्रीप )। ले सक [ ला ] लेना, ग्रहण करना । लेइ; ( हे ४, २३⊏; कुमा )। वकु—िलिंत; ( प्रुपा ५३२; पिंग )। संकृ— लेवि ( अप ); ( हे ४, ४४० ) । हेक्-लेविणु (अप); (हे ४, ४४१)। लेक्ख न [ लेख्य ] १ व्यवहार, व्यापार; ( सुपा ४२४ )। २ लेखा, हिसाय; ( कुप्र २३८ )। लेक्सा देसो लिहा;ः( गउड )। लेख देखो लेह=तेख; ( सम ३४ )। **छेखापित** देखो लिखापित; ( पि ७ ) । लेच्छइ पुं [ लेच्छिकि ] १ ज्ञातिय-विशेष; २ एक प्रसिद्ध राज-वंश; ( सूत्र १, १३, १०; भग; कप्प; ग्रीप; ग्रांत )। लेच्छइ पुं [ लिप्सुक, लेच्छिक ] १ वृष्पिक्, वैरय; २ पुक विणि - जाति; (सुम २, १, १३)। लेच्छारिय वि [ दे ] खरिष्टत, लिप्त; ( पिंड २१० )। लेडमा देखो लिह=लिह् । लेट्डु पुन [ लेप्डु ] रोड़ा, ईट पत्थर आदि का ट्रकड़ा; (विसे २४६६: झौप; उब; कप्प: महा )। ्र लेडु 🚶 पुन [ दे लेप्डु ] अवर देखो; (पाग्र; दे ७, २४)। लेडुअ 🕽 लेडुक्क पुं [दे] १ रोडा, लोष्टः १ वि. लग्पटः ( दे ७, . ૧૯ ) ા . 💎 छेढिअ न 🕻 दें ] स्मरण, स्मृति; ( दे ७, २४ )। ्र लहुक्क पुं [ दे ] रोड़ा, लोए; ( दे ७, २४; पाय ) । रुपा न [ रुयन ] १ गिरि-वर्ती पापाण-गृह; (गाया १, २--पत्र ७६ )। २ विल, जन्तु-गृहः, (कव्य )। विहि पुंस्री [ °विधि ] कला-विशेष; ( श्रीप ) । देखो लयण=लयन । 🗼 लेटप न [ लेप्य ] भित्ति, भीतः ( धर्मसं २६: कुप्र ३०० )। रोलु देखो लेडु; ( भाचा; सम २, २, १८; पिंड ३४६ )। लेव पुं [ लेप ] १ लेपन; ( सम ३६; पडम २, २८ )। २ नामि-प्रमाग जल; ( ग्रांघमा ३४ )। ३ पुं भगवान महा-बीर के समय का नालंदा-निवासी एक गृहस्थ; (सुप्र २, ७, २ )। °कड, 'ाड वि ['कृत ] लेप-मिश्रित; ( थ्रोप १६१; पत्र ४ टी—पत्र ४६; पडि )। . . . . . . लेबण न िलेपन ] तेप-करण; ( पत्र १३३ )।

ळेस पुं [ छेश ] १ अल्प, स्तोक, तव, थोड़ा; ( पाअ; देः ७, २८)। २ संनेप; (दं १)। लेस वि [ दें ] १ लिखित; २ ग्राश्वस्त; ३ निःशब्द, शब्द-रहित; ४ पुं. निद्रा; (दे ७, २८)। लेस पुं शिक्षेष ] संरत्तेष, संबन्ध, मिलान; ( राय )। लेसण न [ श्लोपण ] अपर देखो; ( त्रिसे ३००७ )। ः लेसणया ) स्त्री [ श्लेषणा ] उत्तर देखो; ( ग्रीप; ठा ४, लेसणा ∫ ४—पत २८०; राज )। लेसणी स्त्री [ श्रु पणी ] विद्या-विशेष: ( सुत्र २, २, २७: णाया ,१, १६--पत्त २१३ )। लेसा सी [ लेश्या ] १ तेज, दीति; २ मंडल, विम्बः "चं-दस्स लेसं ब्रावरताणं चिद्रइ" (सम २६)। ३ किरण; ( सुज्ज १९ )। ४ देह-सीन्दर्य; ( राज )। ५ झात्मा का परिगाम-विशेष, कृष्णादि दश्यों के सांनिध्य से उत्पन्न होने ्वाला ब्रात्मा का शुभ या अशुभ परिणाम; ६ ब्रात्मा के शुभ या अशुभ परिणाम की उत्पत्ति में निमित्त-भूत कृष्णादि, इव्य; ( भग; उवा; ग्रौप; पत्र १४२; जीवस ७४; संबोध ४५; प्रस्त १७; कस्म ४, १; ६; ३१ ) । लेसिय वि [ स्त्रे पित,] श्लेष-युक्त; ( स ५६२ )। 🔑 लेस्सा देखी लेसा; (भग)। लेह देखो लिह≕लिख्। लेहर; ( प्राक्त ७० )। स्रेह देखो लिह=बिह् । बेहर; ( प्राक्त ७० ) । . . . रुहि ( ग्रप ) देखो लह=लभु । लेहर; ( पिंग ) । छोह पुं [ लोह ] अवलेह, चाटन; ( पडम २, २५%)।. लेह पुं [ लेख ] १ लिखना, लेखन, अन्नर-विन्यास; ( गा २४४; उवा )। २ पत, चिढी; (कप्पू )। ३ देव, देवता; ४ लिपि: ४ वि. लेख्य, जो लिखा जाय; (हे २, १८६)। ६ लेखक, लिखने वाला; "श्रज्जवि लेहत्तणे तगहा" (:वज्जा १००)। °बाह वि [ °बाह ] चिही ले जाने वाला, पत-वाहक; ( पडम ३१, १; मुपा ४१६ )। °चाहग, °श्राहय वि [ वाहक ] वही अर्थ; ( सुपा ३३१; ३३२ )। भा-ला स्त्री [ °शाला ] पाठशाला; ( उप पर⊏ टी.)। ैारि-य पुं [ °ाचार्य ] उपाध्याय, शिचक; ( महा )। लेहड वि [ दे ] लम्पट, लुब्ध; ( दे ७, २४; उन ) ्। लेहण न [ लेहन ] चाटन, ग्रास्वादन; ( पडम ३, १०७)। लेहणी ही [ लेखनी ] कलम, लेखिनी; ( पडम २६, ४; गा · २४४ ) [. लेहल देखो लहड; (गा ४६१)।

लेहा देखो लिहा; (ग्रीप; कप्प; कप्प; कुप्र ३६६; स्वप्न ४२)। लेहिय वि [ लेखित ] लिखवाया हुआ; (ती. ७)। लेहड पुं [ दे ] लोष्ट, रोड़ा, देला; ( दे ७, २४ )। लोअ देखो रोअ=रोचय् । संक्--लोएया; ( कस )। लोभ सक [लोक, लोकय्] देखना । वक --लोअअंत; (नाट)। कवकु—लुक्कमाण; (उप १४२ टी)। संक्र-लोइउं; (क्रप्र३)। लोअ पुं ि लोक ] १ धर्मास्तिकाय ग्रादि द्रव्यों का ग्राधार-भृत त्राकाश-चेत्, जगत, संसार, भुवन; २ जीव, त्रजीव त्रादि द्रव्य: ३ समय, ग्रावितका ग्रादि काल; ४ गुण, पर्याय, धर्म: १ जन, मनुष्य ब्रादि प्राणि-वर्गः ( ठा १--पत १३; टी--पत् १४; भग; हे १, १८०; कुमा; जी १४; प्रासू १२; ७१; उव; सुर १, ६६ )। ६ झालोक, प्रकारा; (वजा १०६)। °ग्ग न [ भग्र ] १ ईषत्प्राग्भारा-नामक पृथिवी, मुक्त-स्थानः ( गाया १, ६—पत १०५ः इक )। २ मुक्ति, मोत्त, निर्वाण; (पात्र)। °रगथूभिआ स्त्री [ीत्रस्तू-पिका ] मुक्त-स्थान, ईषत्प्राग्भारा पृथिवी; ( इक.)। <sup>१</sup>ग्ग-पडिवुज्भाणा स्त्री [ "ात्रप्रतिवोधना ] वही त्रर्थ; ( इक) । °णाभि पुं [ °नाभि ] मेरु पर्वतः ( सुज्ज ४ )। °८प-वाय पुं [ °प्रवाद ] जन-श्रुति, कहावतः ( सुर २, ४७ )। °मज्फ पुं िमध्य ] मेह पर्वतः ( सुउज ४ )। °वाय पुं [ वाद ] जन-श्रुति, लोकोक्ति; (स २६०; मा ४८ )। ैागास पुं [: "काश ] लोक-त्तेल, अलोक-भिन्न आकाश; (भग)। "हाणय न ["भाणक] कहावत, लोकोक्तिः; (भवि)। देखो लोग। लोअ पुं [ लोच:] लुञ्चन, केशों का उत्पादन; ( सुपा ६४९; कुप्र १७३; खाया १, १—पत ६०; स्रीप; उव )। लोअ पुं [ लोप ] ब्र-दर्शन, विध्वंस; ( चेइय ६६१ )। लोअंतिय पुं [ लोकान्तिक ] एक देव-जातिः ( कप्प )। ्र लोअग न [दे, लोचक] गुण-रहित भ्रम, खराब नाज; (कस)। लोभडी ( अप ) ह्यी जिमपटी ] कम्बल; (हे ४, ४२३)। ळोअण पुंन [ लोचन ] ब्रॉल, चत्तु, नेत्र; ( हे १, ३३; २, १८४; कुमा; पात्र, सुर २, २२२ )। °वत्त न [ °पन् ] अिंच-लोम, वरवनी, पद्म; (से. ६, ६८)। स्रोअणिल्ल विं:[धुरोचनवत् ] श्रॉस वालाः; (सुपा २००) । ळोआणी सी [दे] वनस्पति-विशेषः ( पगण १—पत्न ३६)। ळोइअ वि [लोकित] निरीचित, दृष्टः, (गा २७१; स ७१३)।

लोइअ वि ि लोकिक ो लोक-संवन्धी, सांसारिक; ( श्राचा; विपा १, २-पत ३०; खाया १, ६-पत १६६)। लोउत्तर वि [ लोकोत्तर ] लोक-प्रधान, लोक-श्रेष्ठ, असाधा 🧇 रण; "लोउत्तरं चरित्रं" ( श्रा १६; विसे ८७० )। देखों लोगुत्तर। लोउत्तरिय वि [ लोकोत्तरिक ] अपर देखो; ( श्रा १ )। लोंक वि [ दे ] सुप्त, सोया हुग्रा; ( दे ७, २३ ) । लोग देखो लोअ=लोक; ( ठा ३, २; ३, ३—पत्र १४२; कप्पः कुमाः सुर १, ७६; हे १, १७७; प्रास् २४; ४७ )। ७ न एक देव-विमान; ( सम २४ )। °कंत न [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम २४)। °कुड न [ °कूट ] एक देव-विमान; (सम २४)। °ग्गचूलिआ स्त्री [ °ाप्रचू-लिका ] मुक्त-स्थान, सिद्धि-शिला; (सम २२)। °जत्ता स्ती [ °यात्रा ] लोक-व्यवहार: (गाया १, २—पत ८८)। °हिंद स्त्री [ °स्थिति ] लोक-व्यवस्था; ( ठा ३,३ )। °द्व्य न [ °द्वव्य ] जीव, अजीव आदि पदार्थ-समूह; (भग)। °नाभि पुं [ °नाभि ] मेरु पर्वत; ( सुज्ज ५ टी—पत ७७)💹 °नाह पुं [ °नाथ ] जगत का स्वामी, परमेश्वर; ( सम १; भग )। °परिपूरणा स्त्री [ °परिपूरणा ] ईवत्प्राग्भारा पृथिवी, मुक्त-स्थान; ( सम २२ )। °पाल पुं [ °पाल ] इन्द्रों के दिक्पाल, देव-विशेष; ( ठा ३, १; औप)। °प्पम पुं िप्रभ रेक देव-विमानः (सम २४)। विदुसार पुंत [ ° बिन्दुसार ] चौदहवाँ पूर्व प्रनथ: (सम ४४)। °मज्मतावसिअ पुन [ °मध्यावसित ] ब्रभिनय-विशेषः (ठा ४, ४—पत्र २८४ )। °मज्कावसाणिक्ष पुन [ °मध्या-चसानिक ] वही अर्थ; ( राय )। °रूव न [ °रूप ] एक देव-विमान: ( सम २५ )। °छेस न [ °छेश्य ] एक देव वि-मान; (सम २४)। °वण्ण न [ °वर्ण ] एक देव-विमान; (सम २४) °वाल देखो °पाल; (कुप्र १३४)। °वीर पुं [ °वीर ] भगवान् महावीर; ( उव )। ्स्निंग न [ °श्ट-ङ्ग ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। °स्निट्ट न [ °स्ट्रप्ट-}र्न् एक देव-विमान; (सम २४)। °हिं न िहित रिक देव-विमान; (सम २४)। वयय न [ वयत ] नास्तिक-प्रणीत शास, चार्वाक-दर्शन; ( गांदि )। "लोग पुन [ "लो-क ] परिपूर्ण त्राकाश-चेत्र, संपूर्ण जगत; ( उव; पि २०२)। भवत्त न [ भवतं ] एक देव-विमान; ( सम २४)। भहा-ण न [ ाख्यान ] लोकोक्ति, जन-श्रुति; ( उप ४३० टी )। लोगंतिय देखो लोअंतिय: ( पि ४६३ )।

लोगिग देखो लोइअ=लौकिकः ( धर्मसं १२४८ )। लोगुत्तर देखो लोउत्तर। 'वडिंसय न [ 'ावतंसक ] √एक देव-विमान; (सम २६)। **ळीगुत्तरिय देखो लोउत्तरिय; ( ब्रोघ ४६४ ) ।** लोह त्रक [ स्वप् ] लोटना, सोना । लोहब; ( हे ४, १४६)। वक्र--लोह्य<sup>°</sup>; ( पात्र )। लोट अक [ लुठ् ] १ लेटना । २ प्रवृत्त होना । लोट्ड, होरती; (प्राक्त ७२; सूच १, १४, १४)। वक्त-लो-हत; (सुपा ४६६)। लोह । पुं[दै] १ कचा चावल; (निवृ४)। २ पुंस्री लोट्टय ∫ हाथी का छोटा बच्चा; ( गाया १, १ —पत्र ६३), स्री— °द्दिया; ( गाया १, १ )। लोहिअ वि [ दे ] उपविष्ट: ( दे ७, २४ )। लोह वि [ दे ] स्मृत; ( षड् )। लोहु पुं [ लोप ] रोड़ा, देला; ( दे ७, २४ )। लोडा विभ वि [ लोटित ] घुनाया हुम्रा; ( गा ७६६ ) । खुोड सक [दे] कपास निकालना; गुजराती में 'लोडवु'। विक्ठ----लोढयंत; ( राज*े*) । लोड पुं [दे] १ लोड़ा, शिलापुत्रक, पीसने का पत्थर; (दस ४, १, ४४; उवा )। २ श्रोपधि-विशेष, पद्मिनीकन्द, (पत्र ४; श्रा २०; संबोध ४४) । ३ वि. स्मृत; ४ शमित; (.दे ७; २६ू.)। लोढय पुं दि लोठक ] कपास के बीज निकालने का यन्त; (गउड)। लोडिस नि [ लोडित ] लंटनाया हुआ, सोलाया हुआ; (पडम ξ9, ξ<sup>6</sup>) 1 ·. लोण न [ लवण ] १ लून, नमक; २ लावगय, शरीर-कान्ति; ( गा ३१६; कुमा ) । े३ पुं. वृत्त-विशेष; ( पडम ४२, ७; श्रा २०: पव ४)। ४—देखो लवण; (हे १, १७१; प्राप्तः गउडः श्रीप ) ! 👵 लोणिय वि [ लावणिक ] लवण-युक्त, लवण-संबन्धी; (ग्रो-वि उथ्या हो भी लोगण न [ लावण्य ] शरीर-कान्ति; ( प्राकृ ४ )। लोत्त न [लोप्त्र] चोरी का माल; (स १७३)। लोद्ध पुं [लोधू ] वृत्त-विशेष; (गाया १, १--पत ६४; पगण ् १: सुद्य १, ४, २, ७; ग्रीप; कुमा ) । देखो लुद्ध=ले। घ । लोद्ध देखो लुद्ध=नुन्धः ( पात्रः, पुर ३, ४७; १०, २२३; प्राप्त )। क्षोप्प देखां छुंप। "जो ए' वायं लोप्पइ सो तिन्निवि छोप्प-

यंतो किं केणावि धरिडं पारीयइ" (स ४६२)। लोभ सक [लोभय्] लुभाना, लालच देना। लोभिज्जंत; ( सुपा ६१ )। लोभ पुं [ लोभ ] लालच, तृष्णा; ( आचा; कप्प; ग्रीप; उव; ठा ३, ४)। २ वि. लोभ-युक्तः (पिंड)। ो व [ को भिन् ] लोभ वाला; ( कम्म ४, ४०; लोभिल्ल । पउम ४, ४६ )। लोम पुंन [ लोम ] रोम, रोंग्रॉ, हॅंगटा; ( उवा )। °पनिख पुं [ "पिसन् ] रोम के पँख वाला पत्ती; ( ठा ४, ४-पत २७१)। °स वि[ शा] लोम युक्तः ( गडड )। ह°त्थ पुं [ 'हस्त ] पींछी, रोमों का वना हुत्रा माहू; ( विपा १, ७—पत ७८; ग्रीप; गाया १, २)। हिरिस पुं [ °हर्ष ] १ नरकावास-विशेष; (देवेन्द्र २७)। २ रोमाञ्च, रोमों का खड़ा होना; (उत्त ४, ३१)। हार पुं [ हार ] मार कर धन लूटने वाला चोर; ( उत ६, २८ )। °ाहार पुं [ शहार ] हँ गर्टा से लिया जाता माहार, त्वचा से ली जाती खराकः ( भगः सूत्रनि १७१.)। ्रुलोमसी स्त्री [दें ] १ ककड़ी, खीरा; ( डप प्ट २४२ ) । २ वल्ली-विशेष, ककड़ी का गाछ; ( वव १ )। लोर पुन [दे] १ नेत, भाँख; २ अश्रु, भाँछ; (पिंग)। लोल अक [ लुट् ] १ लेटना । २ सकं. विलोडन करना । लोलइ: ( पिंड ४२२; पिंग ), "लोलेइ रक्खसवर्लं" ( पडम ७१, ४० )। वक् -- लोलंत; लोलमाण; (कप्पः पिंगः पउम १३, ७६ )। लोल सक [लोठय ] लेटाना । लोलेइ, लोलेमि; ( उना ) । लोल वि िलोल ] १ तम्पर, तुन्थ, मासक्त; ( पाया १, १ टी-पत ५; त्रीप: कप्प; पात्र; सुपा ३६४ )। २ पुं. रतन-प्रभा नरक का एक नरकावास; ( ठा ६--पत ३६ ६; देवेन्द्र ३०)। ३ शर्कराप्रभा-नामक द्वितीय नरक-पृथिवी का नववाँ नरकेन्द्रक - नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ७ )। भज्म पुं [ °म-ध्य ] नरकावास-विशेषः ( ठा ६ टी-पत ३६७ )। "सि-हु वुं िशिष्ट ] नरकावास-विशेष; ( ठा ६ टी )। "वस्त पुं [ भवतं ] नरकावास-विशेष; ( ठा ६ टी; देवेन्द्र ७ )। लोलंडिअ न [ दे ] चाहु, खुशामद; ( दे ७, २२ )। ळोळण न [ छो**ठन** ] १ तेटना, घोलन; ( सूत्र १, ४, १, १७)। र लेटवानाः ( उप ११०)। लोलपच्छ पुं [ लोलपाक्ष ] नरक-स्थान-त्रिशेप; ( देवन्द्र 30)1

लोलिक्क न [ लील्य ] लम्परता, लोलुपता; (पण्ह ३, ३ — पस ४३ )। ... लोलिम पुंबी [लोलत्व ] अपर देखो; (कुमा )। लोलुअ वि िलोलुपः] १ तम्पट, तुन्धः (-पउम १, ३०; २६, ४७; पात्र; सुर १४, ३३.)। २ पुं रत्नप्रभाःनरक का एक नरकावास; ( ठा ६—पत ३६:४ )। °च्युअ पुं िच्युत ] रत्नप्रभा-नरक का एक नरक-स्थान; ( उवा )। लोलंबाविश्र वि [ दे ] रचित-तृष्ण, जिसने तृष्णा की हो वह; (दे ७, २४)। लोलुव देखो लोलुअ; (स्मार, ६, ४४ )। लोचः सक [ लोपय् ] लोप करना, विश्वंस करना । लानेइ; ( महा ) 🔢 लोच पुंत [ लोप ] विध्वंस, विनाश, श्र-दर्शन; "कम-लोव-कारया" ( कुप्र ४ ), "मा दुहे जासु वहिं लोवं व तुमं मदं-ंसणा होतु" ( धर्मति १३३ )। छोह देखो छोभ=लोभ; ( कुमा; प्रासू १७६ ) । लोह पुंन [लोह] १ धातु-विशेष, लोहा; (ेविपा १, ६---पत ६६; पात्र; कुमा) । र श्रातु, कोई भी धातु; ''जह लोहाग सुवन्नं तणाण धन्नं धणाण रयणाई" ( सुपा ६३६ )। धार खुं [ °कार ] लोहार; ( ऋप १८८ ) । °जंश्र खुं [ ँजङ्क ] १ भारत में उत्पन्न द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा; ( सम १५४)। ः राजा व्याडप्रयोत का एक दूत; ( महा ) । **ँजंधवण** न ि जुङ्क्चन ] मथुरा के समीप का एक वन; ( ती ७ ) । छोह वि [ छोह ] लोहे का, लोह-निर्मित; ( से १४, २० )। लोहंगिणी खी [ लोहाड्रिनी ] छन्द-विशेषः ( पिंग )। लोहल पुं [ लोहल ] शन्द-विशेष, अन्यवत शन्द; ( षड् )। लोहार पुं [ लोहकार ] लोहार, लोहे का काम करने वाला शिल्पी; ( दे ८, ७१; ठा ८—पत्र ४१७ )। लोहि° | देखो लोही: "कुंभीस य परणेस य लोहियस य -लोहिअ° 🖯 ं इंदुलोहिकुंभीसु" ( सूत्रनि ८०; ७६ )। लोहिअ पुं [ लोहित ] १ लाल रॅंग, रक्त-वर्ण; १ वि. रक्त ्षर्या वाला, लाल; (सं २, ४; उवा )। ३ न रुधिर, खून; (पडम ४, ७६)। ४ गोल-विशेष, जो कौशिक गोल की एक शाखा है; ( ठा ७--- पत ३६० )। लोहिअंक पुं [ लोहित्यक, लोहिताङ्कः] अठासी महामहों में तीसरा महाग्रह; ( सुज्ज २० )। लोहिअक्ख पुं [ लोहिताझ ] १ एक महाग्रह; ( य २, ३—पत्न ७७)। २ चमरेन्द्र के महिप-सैन्य का अधिपति;

(ठा ४, १—पत ३०२; इक )। ३ रत्न को एक जाति; ( गाया १, १—पत ३१; कप्प; उत्त ३६, ७६८)। ४ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२; १४४ ) । 🛾 ४ रत्नप्रभा प्रधित्री का एक कागड: (सम १०४)। ६ एक पर्वत-कूट: ( रक )। लोहिआ ) अक लोहितायू नाल होना । लोहिमार, लोहिआअ∫ लोहियायइ; ( हे ३, १३८; कुमा )। ळोहिआमुह पुं∵[ लोहितामुख ] रत्नप्रभा का एक नरका-वास; (-स ५५ )। लोहिच्च ) न [ लोहित्यायन ] गोत-विशेष; ( **सु**ज्ज लोहिच्चायण ∫ १०, १६ टी; इक; सुज्ज १०, १६ ) । लोहिणी 🔒 स्त्री [ दे ] वनस्पति-विशेषः, कन्द-विशेषः, (पण्ण लोहिणीह र्ि १—पत ३४), "लाहिणीह य थीह य" (उत्त ∍३६, ६६; सुख ३६, ६६ )। छोहिल्ल वि [ दें, लोभिन् ] लम्पट, लुन्ध; ( दे ५, २४; पउम 🖙, १०७; ना ४४४ ) । ळोही स्त्री [ ळोही ] लोहे का वना हुमा भाजन-विशेष, कराह; ( उप ८३३; चारु १ ) । व्हस देखो लस=लस्। ल्हसइ; (-प्राक्त ७३-)। व्हस अक [संस्] विसकता, सरकता, गिर पड़ना । व्हसरः (हे ४, १६७; पड् )। वक्ट--ल्हसंत; (वन्जा ६० )। हह्सण न [स्रंसन] खिसकना, पतन; (सुपा ४४)। व्हसान सक [ स्र'सय् ] खिसकाना । संक्र-व्हसाविधः (सुपा ३०८)। हहसाविश्र वि [ स्वंसितः] खिसकाया हुमाः ( दुमाः)। व्हिस्तिअ वि [ स्त्रस्त ] खिसक कर गिरा हुआ; .( कुप्र १८%; ्वजा ८४ )। ल्हसिथ वि [दि ] हर्षितः ( चंड )। ब्ह्सुण देखो लसुण; ( पगण १—पत ४०; पि २१० )।। रुहादि स्त्री [हादि ] ब्राह्लाद, प्रमोद, खुशी; ( राज )। ल्हाय पुं िह्नाद् ] ऊपर देखो; ( धर्मसं २१६ ) । हहासिय पुं [ हहासिक ] एक ब्रनार्य मनुष्य-जाति; (-पराई १, १—पत १४)। ल्हिक्क अक [ नि + लो ] छिपना। ल्हिक्क्इ; (हे ४, ४४; ्षड् २०६)। वक्ट—ल्हिनकांत; (कुमा)। हिंहक्क वि [ दें ] १ नष्ट; ( हे ४, २५८ )। २ गत; (षड्)। इत्र सिरि**पाइअसद्महण्णव**म्मि लत्राराइसद्संकलगो

चउत्तीसइमां तरंगो समतो ।

ंव

्व पुं [ व ] १ अन्तस्थ व्यञ्जन वर्षा-विशेष, जिसका उच्चारण-स्थान दन्त और ब्रोष्ट हैं; ( प्रापः प्रामा )। २ पुंन वरुणः; ( से १, १; २, ११ ) । व अ [व] देखो इव; (से २, ११; गा १८; ६३; ६४; ७६; कुमा; हे २, १८२; प्रास् २ ) ।ः व देखो वा=ःशः, (हे १, ६७; गा ४२; १६४; कुमा; प्राकृ २६; भवि )। व° देखो वाया=बाच्। °क्खेवअ वि [ °क्षेपक ] वचन का . निरसन--खण्डन; ( गा २४२ च )। °प्पइराय पुं [ °पति-नाज ] एक प्राचीन कवि, 'गउडवहो' काव्य का कर्ता; (गउड)। वअणीआ स्त्री [ दें ] १ उन्मत स्त्री; १ दुःशील स्त्री; (षड्)। वक्षल अक [ प्र + स्ट ] पसरना, फैलना । वश्रलहः ( षड् ) । वभाड देखो वायाड=बाचाटः ( संदि २ )। वइ अ वि ] इन अर्थी का सूचक अन्यय;— १ अवधार्या, ,निश्चयः; ( विसे १८०० )। २ अनुनयः; ३ संबोधनः, ४ ्पादपृत्तिः ( चंड )। वइ म्र [दे ] वदि, कृष्ण पद्मः "फग्गुणवइछ्हीए" (सुपा ८६)। वह वि वितिन् ] वत वाला, संयमी; (ंडव; सुपा ४३६ )। स्रो—°णी; (.खप १७९५)।.. ... . . . . . . . . . . . वह स्त्री [ वाच् ] वाणी, वचन; ( सम २४; कप्प; उप ६०४; श्रा ३१; सुपा १८४; कम्म ४, २४; २७; २८)। °गुत्त वि [ °गुप्त ] वाणी का संयम वाला; ( अवाः उप ६०४ )। **ैगुत्ति** स्त्री [ **ैगुप्ति ]** वाणी का संग्रम; ( त्राचा )। °जोअ, °जोग पुं [ °योग ] वचन-व्यापार: ( भग; पण्ह. १, २)। °जोगि वि [ °योगिन् ] वचन-व्यापार वालाः (भग)। °मंत वि [ °मत् ] वचन वाला; ( आचा २, १, ६, १)। भेता न िमात्र निरर्थक वचनः (धर्मसं २८४; २८४; ८४४ )। देखो वई। अवह स्त्री विति वाड, काँटे श्रादि से वनाई जाती स्थान-परिधि, घेरा, "धनार्ण रक्खड़ा कीरंति वईग्रो" ( श्रा १०; गउड; गा ६६; उप ६४८; पउम १०३, १११; वज्जा ८६:), "उच्छू वोलंति वई" ( धर्मवि ५३: संवोध ४२ ) । °घइ देखो पइ=पति; ( गा ६६; से ४, ३४; कप्प; कुमा, )। वइ° देखो वय=वद्। वइ° देखों वय=वन्। ंचइअ वि [ दे ] १ पीत, जिसका पान किया गया हो वह: ( दे

७, ३४ )। २ श्राच्छादित, ढको हुआ; "पच्छाइअन्सिआई वर्आरं" (पाञ्र)। वइस वि [ व्ययित ] जिसका व्यय किया गया हो वह: "कि-मिह दव्वेण वद्गएणं वहुएणं" ( सुपा ५७८; ७३; ४१० )। चइअब्म युं [ चैद्र्भ ] १ विदर्भ देश का राजा; २ वि. विदर्भ देश में उत्पन्न; (षड् )। वइअर पुं [ व्यतिकर ] प्रसङ्ग, प्रस्ताव; ( प्रर. ४, १३६; महा )। वइअञ्च देखो वय=वज् । वइआ स्त्री [ त्रजिका ] छोटा गोक्तः; (.पिंड ३०६; सुल ३, १; भ्रोघ ८४ )। वइथालिअ वि [वैतालिक] मंगल-स्तुति त्रादि से राजा को जगाने वाला मागध आदि; (हे.१, १४२.)। चइआलीअ पुंत [ वैतालीय ] छन्द-विरोप; (हे १, १४१)। वहएस वि [ वैदेश ] विदेश-संवन्धी, परदेशी; ( पडम ३३, २४; हे १, १६१; प्राक्त ६.)। बङ्ग्ह पुं [ बैदेह ] १ विषक्, वैश्यः १ शूद पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न जाति-विशेष; ३ राजा जनक; ४ वि. देह-रहित े से संबन्ध रखने वाला; १ मिथिला देश का; ( है १, १४१; ्रप्राकृ ६ )। वइंगण न दि वैंगन, बुन्ताक, भंटा; (दे ६, १००)। वइकच्छ पुं ि वैकक्ष ] उत्तरासंगः ( ग्रीप )। वइकलिय न [ वैकल्प ] विकलता; ( पात्र ) । . . ः वहकुंठ पुं विकुएठ है १ उपेन्द्र, विष्णु; (पाध )। २ लोक-विशेष, विष्णु का धाम; ( उप १०३१ टी )। ... : वहक्कंत वि [ वयतिकान्त ] व्यतीत, गुजरा हुमाः ( पडम २, ७४; जुवा: पडि ) । वहक्कम पुं वियतिकम विशेष उल्लंबन, वतःदोष-विशेषः (ठा ३, ४-पत १६६; पव ६ टी; पउम ३१, ६१ )। वहगरणिय पुं विकरणिक ] राज-कर्मचारि-विशेषः ( धुपा **₹**85.) I. . . वइगा देखो वइआ; ( अख २, ४; वृह ३ )। वहगुण्ण न [ चैगुण्य ] १ वैकल्य, अपरिपूर्णता, असंपन्न्ता; ( धर्मसं ८८४ )। २ विपरीतपन, विपर्यय; ( राज ).। बहिचता न [बैचिज्य] विचित्रताः (विसे ३९९; धर्मसं वइजवण वि [वैजवन ] गोल-विशेष में उत्पन्नः (हे १,

वइणी देखो वइ=व्रतिन्। वइतुलिय वि [ वैतुलिक ] तुल्यता-१हित; ( निचृ १९ )। वहत्तए ) देखो वय=वद् । वइत्ता वइसा देखो वय=वच्। वइत्तु वि [ वदितृ ] बोलने वाला; "मुसं वइता भवति" ( ठा ७---पल ३८६ )। वइद्ब्म देखो वइअब्म; (हे १, १४१)। वइदिस पुं [ वैदिश ] १ अवन्ती देश, मालव देश; "वइदिस **ज्जेग्रीए जियपिंडमा एलगच्छं च" ( उप २०२ )।** विदिशा-संबन्धी; ( वृह ६ )। वइदेस देखो वइएसं; ( प्राप्र )। वहदेसिअ वि विदेशिक ] विदेशीय, परदेशी; ( संचि ४; कुप्र ३८०: सिरि ३६३; पि ६१ )। वइदेह देखो वइएह; (प्राप्त )। वइदेही स्त्री [ वैदेहो ] १ राजा जनक को स्त्री, सीता की माता; (पडम २६, ७४)। २ जनकात्मजा, सीता; ३ हरिद्रा, हल्दी; ४ पिप्पली, पोपल; ५ विषक्-स्त्री; ( संचि ५ )। वइधम्म न [ वैधम्ये ] विरुद्धधर्मता, विपरीतपन; ( विसे ३२२८)। वइमिस्स वि वियतिमिश्री संमिलितः (ब्राचा २, १, ३, २)। वइर पुंन [ वजु ] १ रत्न-विशेष, हीरक, हीरा; ( सम ६३; श्रीपः कप्पः भगः कुमा )। २ इन्द्र का श्रक्षः ( पड् )। ३ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३३; सम २४:)। ४ विंयुत्, विजली; (कुमा)। ५ पुं एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि; (कप्प; हे १, ६; कुमा ) । ६ कोकिलाच वृत्तः ७ श्वेत कुशाः प्रश्रीकृष्ण का एक प्रपौत: ६ न. बालक, शिशु: १० धा-ली; ११ कॉॅंजी; १२ वज्रपुष्प: १३ एक प्रकार का लोहा: १४ अभ्र-विशेषः १५ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योगः (हे २, '१०५)। १६ कीलिका, छोटा कील; (सम १४६)। °कंड न [ °काएड ] रत्नप्रभा पृथिवी का एक वज्ररत्न-मय कागड; (राज)। °कंत न [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम २४)। °क्तुड न [°क्तुट] १ एक देव-विमान; (सम २४) । २ देवी-विशेष का त्रावासभूत एक शिखर; (राज)। °जैंघे पुं [ °जङ्ग ] १ भरतन्ते त में उत्पन्न तृतीय प्रतिवासुदेव; (सम १५४)। र पुष्कलावती विजय के लोहार्गल नगर का एक राजा; ( आव )। °प्पम न िंप्रभा ] एक देव-विमान; (सम २४)। "मज्ञमा स्त्री

िमध्या ] प्रतिमा-विशेष, एक प्रकार का व्रत; (ठा ४, १-पल १६५)। °रूच न [°रूप] एक देव-विमान; (सम २४ )। °लेस न [ °लेश्य] एक देव-विमान; (सम २४) ्र "वण्ण न [ "वर्ण ] देवविमान-विशेष; ( सम २४ )। "सिंग्रे न [ °श्रद्धः ] एक देव-विमान का नाम; (सम २४)। °िसंह पुं [ °िसंह ] एक राजा; (काल; पि ४००)। °सिंह न [ °स्प्प्र ] एक देव-विमान; ( सम २५ ) । °सीह देखो सिंह; (काल )। °सेण वुं [ °सेन ] एक प्राचीन जैन महर्षि जो वज्रस्वामी के शिष्य थे: ( कप्प ) । ैसेणा स्रो [ °सेना ] १ एक इन्द्रांगी, दान्तिगास्य वानव्यन्तरेन्द्र की एक ग्रय-महिषी; ( णाया २ -- पत २५२.)। २ एक दिक्कुमारी देवी; ( इक )। °हर पुं [ °धर ] इन्द्र; ( षड् )। °ामय वि [ °मय ] वज्र रत्नों का वना हुआ; ( सम ६३; श्रौप; पि ७०; १३४ ), स्त्री-"ामई, "ामती; ( जीव ३; पि २०३ टि ४ ) । "वित्त न ि "विर्त े एक देव-विमान; · (सम २५)। भसभनाराय न [ श्रम्यमनाराच ] संह-् नन-विशेष: ( सम १४६; भग ) । देखो **वज्ज**=त्रज्र । वइरा स्त्री [ वजा ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प )। वइराग न [ वैराग्य ] विरक्ति, उदासीनता; (पउम २६, २०)। वइराड पुं [ वैराट ] १ एक आर्य देश: २ न प्राचीन भार-तीय नगर-विशेष, जो मत्स्य देश की राजधानी थी; "वइराड मच्छ वरुणा अच्छा" ( पव २७५ )। वइराय देखो वइरागः ( भवि )। वइरि ) वि [ बैरिन् ] दुश्मन, रिपु; ( सुर १, ७; काल; वइरिअ ) प्राप्तु १७४ )। वइरिक्क न [ दे ] विजन, एकान्त स्थान; देखो पइरिक्क; - " त्रहित्रं सुगणाइ - निरंजणाइ वइरिक्करुगणपुसित्राइ "; ( गा 500.) 1 वइरित्त वि [ व्यतिरिक्त ] भिन्न, त्रलग; ( सुर १२, ४४; चेश्य ४६४ )। वइरी स्रो [ वजा ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प.)। वइरुट्टा स्त्री [ वैरोट्या ] १ एक विद्या-देवी; (संति ६ )। २ भगवान् मल्लिनाथजी की शासन-देवी; (संति १०)। वइरुत्तरवर्डिसग न [ वज़ोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम:२१)। वइरेअ ) पुं [ व्यतिरेक ] १ ग्रभाव; (धर्मसं ११२ )। वहरेग ∫ २ साध्य के अभाव में हेतु का नितान्त अभाव; ( धर्मसं ३६२; उप ४१३; विसे २६०; २२०४ )।

वइरोअण पुं [ चैरोचन ] १ ग्रिप्त, विहः ( सुग्र १, ६, ६)। २ वर्णि नामक इन्द्र; (देवेन्द्र ३०७)। ३ उत्तर दिशा में रहने वाले अधुरनिकाय के देव; (भग ३, १; सम ్రు ८४)। ४ पुंन एक लोकान्तिक देव-विमान; ( पत्र २६७; ्सम १४ )। बइरोअण वुं [दे ] बुद्ध देव; (दे ७, ४१)। 🗸 बइरोड पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे ७, ४२ )। 🕟 चइचलय पुं [दे] साँप की एक जाति, दुन्दुभ सर्पः (दे ७, ११)। चइवाय वुं [ व्यतीपात ] ज्योतिप-प्रसिद्ध एक योगः (राज)। चड्वेला सी [ दे ] सीमा; ( दे ७, ३१ )। चइस देखो चइस्स=वैश्य; "वाणिज्ञकरिसणाइगोरक्खणपाललेस् उज्जुता । ते होंति वइसनामा वावारपरायणा धीरा" ( पडम ३, ११६ )। चड्सइस वि [ चैपयिक ] विषय से उत्पन्न, विषय-संबन्धीः (संजि १)। ुदर्संपायण पुं [चैशम्पायन ] एक ऋषि जो व्यास का शिन्य था; (हे १, १४१; प्राप्र )। चड्सम्म पुंन [ चैपम्य ] विषमता; "बइसम्मो" ( संचि ४; पि६१)। बङ्सवण वुं [ वैश्रवण ] कुवेर; ( हे १, १४२; भवि ) । वइसस न [ वैशस ] रोमाञ्चकारी पाप-कृत्य; (उप ४७४) । वइसानर देखो वइस्साणर; (धम्म १२ टी)। बद्साल वि विशाल विशाला में उत्पन्न; (हे १, 949)1 वइसाह पुं [वैशाख] १ मास-विशेषः ( पुर ४, १०१ः भवि )। २ मन्यन-दगड; ३ पुंन योद्धा का स्थान-विशेप; (हे १, १४१; प्राप्र)। वइसाही देखों वेसाही; (राज)। चइस्तिअ वि [ चैशिक ] वेप से जीविका उपार्जन करने वाला; 👉 (हे १, १५२; प्राप्र )। वइसिंह न [ चैशिष्ट्य ] विशिष्टता, भेद; ( धर्मसं ६६ )। वइसेसिअ न [ वैरोपिक ] १ दर्शन-विरोप, कणाद-दर्शन; ( विसे २५०७ )। २ विशेषः "जोएज्ज भावय्रो वा वश्सेसि-यलक्क्षणं चडहा" (विसे २१७८)। चहरूस पुंछी [ चैश्य ] वर्ण-विशेष, विषक्, महाजन; ( विपा ٩, ٤) ١

वइस्स वि [ द्वेष्य ] अप्रीतिकरः ( उत ३२, १०३ )। वइस्सदेव पुं [ वैश्वदेव ] वैश्वानर, श्रिप्तः ( निर ३, १ )। वइस्साणर पुं [ वैश्वानर ] १ विह, श्रिप्तः, २ चित्रक वृद्धः; ३ सामनेद का अवयव-विशेष; (हे १, १४१)। वई देखो वइ=वाच्; ( आचा )। "मय वि [ "मय ] वचनात्मकः (दस ६, ३, ६)। वर्द्ध वि [ व्यतीत ] श्रतीत, गुजरा हुगा। °सोग पु [ °शोक ] एक जैन मुनि; ( पउम २०, २० )। वईवय सक [ न्यति + ब्रज् ] जाना, गमन करना । वर्छ-"कोल्लायस्स संनिवेसस्स अदूरसामंतेणं वईवयमाणे वहुजण-सदं निसामेइ" ( उवा ) । वर्दवाय देखो वर्दवाय; ( राज ) । चड पुंस्री [दे] लावण्य, शरीर-कान्ति; "वऊ श्र लायण्णे" (दे ७, ३०)। वड न [ वपुप् ] शरीर, देह; ( राज )। वउलिअ वि [ दे ] शूल-प्रोत; ( दे ७, ४४ )। वएमाण देखो वय=बद् । वओ देखो वय=वचस्; ( ब्राचा )। भय न [ भयं ] वाङ्मय, शास्त्र; (विसे ४४१)। वओ देखो वय=वयस्; ( परम ४८, १११ )। वंभोवउप्प ) पुंन [ दे ] विषुवत, समान रात और दिन वाला चओचत्थ ∫ काल; (दे ७, ४०)। वं° देखो वाया=त्राच्। °िनयम पुं [ °िनयम ] नाणी की मर्यादा; ( उप ७२८ टी )। वंक वि [ वङ्क, वक्र ] १ वाँका, टेढ़ा, क्वटिल; ( क्रमा; सुपा १ं७२; पि ७४ )। २ नदी का चाँक; (हे १, २६; प्राप्र )। चंक पुं [ दे ] कलंक, दार; ( दे ७, ३० )। °वंक देखो पंक; (से ६, २६; गउड )। वंकच्छ पुं [ चडुन्चूळ ] एक प्रसिद्ध राज-कुमार; ( धर्मवि **५२: पडि )।** वंकचूलि पुं [ चङ्कचूलि ] ऊपर देखो; "तय्रो गया वंक-चुलियो गेहे " ( धर्मवि ४३; ४६; ६० )। वंकण न [ वङ्कन, वक्कण ] वक्षीकरण, कुटिल वनाना; (, ठा २, १--पत ४० )। वंकिअ वि [ विकित ] वाँका किया हुआ; ( से ६, ४६ )। °वंकिअ वि [ पङ्कित ] पंक-युक्त; ( से ६, ४६ )। वंकिम पुंस्री [विकिमन् ] वकता, कुटिलता; (पि ७४; हे ४, ३४४; ४०१ )।

वंकुड ) देखो वंक=वंक; "विविह्विसविडविनिग्गयवंकुड-वंकुण / तिक्खग्गकंटइए । एयारिसम्मि य वणे" (स २४६; हे ४, ४१८; भवि: पि ७४ )। घंकुभ ( शौ ) ऊपर देखो; ( प्राक्त ६७ )। वंग न [ दे ] बृन्ताक, भंटा; ( दे ७, २६ )। वंग वि [ ६पङ्ग ] विकृत ग्रंग; "ववगयवलीपिलयवंगदुव्वन्नवा-धिदोहग्गसोयमुक्काञ्रो" (पगह १, ४--पत्र ७६)। वंगच्छ पुं दि ] प्रमथ, शिव का अनुचर-विशेष; (दे ७, 38 ) 1 वंगण न [ व्यङ्गन ] त्रतः ( राज )। वंगिय वि वियङ्गित विकृत शरीर वाला; (राज)। वंगेवडु पुं [ दे ] स्कर, सुबर; ( दे ७, ४२ )। वंच सक [ वश्च् ] ठगना । वंचइ; ( हे ४, ६३; षड्; महा)। कमे—वंचिज्जद्दः ( भवि )। संकृ—वंचिज्जणः ( महा )। कृ—वंचणीअ; ( प्राप्त )। प्रयो—वक्र—"तो सो वंचा-विंतो कुमरपहारं वएइ पुरवाहि" ( सुपा ४७२ )। वंच ( अप ) देखो वच्च=त्रज्। वंचइ; ( प्राकृ ११६ )। संक्र—वंचिविः ( भवि )। वंच सक [ उद् + नमय् ] ऊँचा उठाना। वंचा (?); (धात्वा १११)। वंच वि [ वश्च ] ठगने वाला, धूर्त; "कुडिलत्तर्ण च वंकत्तर्ण च वंचतर्णं ग्रसच्चं च" (वज्जा ११६; हे ४, ४१२ )। वंचा ) वि [ वञ्चक ] ऊपर देखो; ( नाट-मालवि; वंचग 🤰 श्रा २८ )। वंचण न [ वश्चन ] १ प्रतारण, ठगाई; ( सम्मत २१७ )। २ वि. ठगने वाला; ( संबोध ४१ )। °चण वि [ °चण ] ठगने में चतुर; ( सम्मत २१७ )। वंचणा स्त्री [ वञ्चना ] प्रतारणा; ( उव; कप्पू ) । वंचिअ वि [विश्चित ] १ प्रतारित; (पात्र )। २ रहित, वर्जित: ( गउड )। वंछा स्त्री [ वाञ्छा ] इच्छा, चाहः ( सुपा ४०४ )। वंज सक [ वि + अञ्ज् ] व्यक्त करना, प्रकट करना। कर्म--वंजिज्जइ; (विसे १६४; ४६३; धर्मसं ५३ )। वंज देखो वंच= उद् + नमय् । वंजइ( ? ); ( धात्वा १४१)। बंज देखो वंद=वन्द् । वंजग देखो वंजय; ( राज )।

वंजण न [व्यञ्जन] १ वर्षा, श्रदारः "ग्रणक्खरं होज्ज वंजयाक्खरत्रो" ( विसे १७० ), "तो नित्थ ग्रत्थमेग्रो वंज-ग्रारयणा परं भिन्ना" ( चेइय ८६६ )। २ स्वर-भिन्न अन्तर, क से ह तक वर्णा; (विसे ४६१; ४६२)। ३ शब्द, पर्देश "सो पुण समासत्रो चित्र वंजणनिम्रत्रो य स्रत्थनिम्रम्रो स्र" (सम्म ३०; सुत्रनि ६; पडि; विसे १७०)। ४ तरकारी, कढी ब्रादि रस-व्यञ्जक वस्तुः ( सुपा ६२३; ब्रोघ ३४६ )। १ शुक्क, वीर्य; (विसे २२८)। ६ शरीर का मश ब्रादि चिह्न; ( पव २५७; ग्रोप ) । ७ मरा ग्रादि शरीर-चिह्नों के फल का उपदेशक शास्त्र: (सम ४९ )। - कचा म्रादि के वाल; (राज)। ६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण; (विसे ४६१)। १० श्रोतादि इन्दियः ११ राव्द आदि द्रव्यः १२ द्रव्य और इंद्रिय का संवन्धः ( गांदिः, विसे २५० ) । <sup>°</sup>वगाहः, छोड़ कर अन्य इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान-विरोष; (कम्म १, ४; ठा २, १ )। वंजय वि व्यञ्जक वियक्त करने वाला; (भास २६)। वंजर पुं [ मार्जार ] विल्ला; ( हे २, १३२; कुमा )। 🤘 वंजर न [ दे ] नीवी, कटी-वस्न; ( दे ७, ४१ )। वंजिअ वि विश्वित विश्वक किया हुआ, प्रकटित; (कुमा 9, 95: रे,:६६ )। वंज़ल पुं विञ्जुल ] १ अशोक वृत्तः (गा ४२२; स १११)। २ वेतस वृत्तः; (पात्र), "वंजुलसंगेण विसंव पन्नगो मुयइ सो पानं" ('धम्म ११ टी; वज्जा ६६; उप ७२८ टी ) । ३ पिन्न-विशेषः ( पग्ह १, १—पल ८ )। वंजुलि वि [वञ्जुलिन् ] नेतस वृत्त वाला; स्त्री-°णीः (गउड)। वंभा वि विनध्य ] शून्य, वर्जित; (कुमा )। वंभा स्त्री [ वन्ध्या ] वाँभा स्त्री, अपुतवती स्त्री; ( पडम २६, **⊏३; सुपा ३२४**)। वंट न [ वृन्त ] फल या पत्तों का वन्धन; (पिंड ४४ )। वंटग पुं [ वण्टक ] वाँट, विभाग; ( निचू १६ )। वंठ पुं [दे] १ अकृत-विवाह, अ-विवाहित, गुजराती में 'वांढो'; (दे ७, ८३; ऋोघ २१८)। २ खगड, दुकड़ा; ३ गगड; (दे ७, ८३)। ४ सत्य, दास; (दे ७, ८३; सुर २, १६८; स्यण ८३; सिरि १९१४)। ४ वि. निःस्नेह, स्नेह-रहित; ( दे ७, ५३)। ६ धूर्त, ठग; (श्रा १२)।

वंड वि [ वण्ड ] खर्व, वामन; (हे ४, ४४७ )। वंडण ( अप ) न [ वण्टन ] बॉटना, विभाजन: ( पिंग )। वंडइअ वि [ दे ] पीडित; ( पड् )। 'बंडु देखो पंडु; (गा २६१)। वंडुअन [दे] राज्यः (दे ७, ३६)। °वंडुर देखो पंडुर; ( गा ३७४ )। वंढ पुं [ दे ] बन्ध; ( दे ७, २६)। वंत वि [ वान्त ] १ जिसका वमन किया गया हो वह; (उव)। २ पुंन वमनः "वंते इ वा पिते इ वा" (भग)। वंतर पुं [ व्यन्तर ] एक देव-जाति; ( दं २७; महा )। यंतरिक वुं [ व्यन्तरिक ] कपर देखो; ( भग )। वंतरिणी स्त्री व्यन्तरी व्यन्तर-जातीय देवी; ( सुपा €93)I वंता देखो वम। **ँवंति** देखो **पन्ति**; ( गा २७८; ४६३ ) । °वंध देखो पन्थः; (से १, १६: ३, ४२; १३, २०; पि 803) 1 वंद्र सक [ वन्द् ] १ प्रणाम करना । २ स्तवन करना । वंदर; ( डव; महा; कप )। वक् — वन्द्माण; ( श्रोध १८; सं १०; ग्रभि १७२ )। कवकु—चन्दिज्जमाण; ( उप ६८६ टी; प्रास् १६४ ) । संक्र—चन्दिअ, चन्दिओ, चन्दिऊण, विन्दत्ता, विन्दत्तु, वंदैविः; (कम्म १, १; चंडः, कप्पः; पड्; हे ३, १४६; चंड )। हेक्र—चंदित्तए; ( उना )। ह-वंज, वंद, वंदणिज्ज, वंदणीक्ष, वंदिम; ( राज; थ्रजि १४; द्रव्य १; णाया १, १; प्रास् १६२; नाट--मुच्छ १३०; दसचू १ )। वंद न [ बृन्द ] समूह, यूथ; ( पउम १, १; श्रीप; प्राप्र )। वंदअ ) वि विन्दक ] वन्दन करने वाला; (पडम ६ वंदग र्रिद: १०१, ७३; महा; श्रीप; सुख १, ३ )। चंदण न [ चन्दन ] १ प्रणमन, प्रणाम; २ स्तवन, स्तुति; ृ ( कप्प; सुर ४, ६२; उत्र )। °कलस पुं [ °कलगा] मिंगलिक घट; ( श्रोप )। °घड पुं [ °घट ] नही अर्थ; (ब्रोप)। भाला, भालिया स्त्री [ भाला] घर के द्वार पर मंगल के लिए वँधी जाती पत्र-माला; ( सुपा १४; सुर १०, ४; गा २६२ )। <sup>°</sup>वडिआ, <sup>°</sup>वत्तिआ स्री ि 'प्रत्यय विन्दन-हेतु; ( सुपा ४३२; पिंड )। वंदणा स्त्री विन्द्ना ] १ प्रणाम; २ स्तवन; (पंचा ३, २: पगह २, १---पत्र १००; झंत )।

वंदणिया स्त्री [ दे ] मोरी, नाला, पनाला; "अत्थि कंवलो, गणियाए नेमि । मुक्को । तथ्रो तीसे दिन्नो । तीए चं(१ वं)-दिषायाए कुढो" ( सुख २, १७ )। वंदाप ( त्रशो ) देखो वंदाव । वंदापयति; ( पि ७ )। वंदारय पुं [वृन्दारक] १ देव, देवता; (पात्र; कुमा)। २ वि. मनोहर; ( कुमा )। ३ मुख्य, प्रधान; ( हे १, १३२) । चंदारु वि [ चन्दारु ] वन्दन करने वाला: ( चेश्य ६२१: लहुय १)। चंदाव सक [ चन्द्य् ] बन्दनं करवाना । वंदावद्दः ( उव ) । वंदावणग न [ वन्दन ] वन्दन, प्रणाम; ( श्रावक ३०४ )। वंदिअ देखो वंद=वन्द् । वंदिअ वि [विन्दित ] जिसको वन्दन किया गया हो वह; (कप्प; उव)। वंदिम देखो वंद्≕वन्द् । वंद्र न [ वन्द्र ] समूह, यूथ; ( हे १, ४३; २, ७६; पडम ११, १२०; स ६६६ )। वंध पुं [ वन्ध्य ] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( सुज्ञ २० )। वंफ सक [ काङ्क्ष् ] चाहना, अभिलाप करना । वंफइ, वंफए, वंफंति; (हे ४, १६२; कुमा )। वंफ अक [ वल् ] लौटना। वंफइ; (हे ४, १४६; पड् )। बंफि वि विलिन् ] १ लौटने वाला; २ नीचे गिरने वाला; (कुमा)। वंफिअ वि [ काङ्क्षित ] ग्रभिलपित; ( कुमा )। वंफिल वि दि ] भुक, खाया हुआ; (दे ७, ३४; पात्र )। र्वंस पुं [दे] कलंक, दाग; (दे ७, ३०)। वंस पुं [वंश ] १ वाँस, नेखु; ( पण्ह २, ४—पत्न १४६; पात्र )। २ वाद्य-विशेष; "वाइत्रो वंसो " ( कुमा २, ७०; राय )। ३ कुल; "चुलुगवंसदीत्रक्रो " ( कुमा २, ६१)। ४ सन्तान, संतति; ४ पृष्ठावयन, पीठ का भाग; ६ वर्ग; ७ इन्, ऊख; ८ वृत्त-विशेष, सालवृत्तः, (हे १, २६०)। °इरि पुं [ °गिरि ] पर्वत-विशेष; (पउम ३६, ४)। °करिल्ल, °गरिल्ल पुंन [ °करील ] वंशांकुर, वाँस का कोमल नवावयव: ( श्रा २०; पव ४ )। °जाली, °याली स्त्री [ °जाली ] वाँसों की गहन घटा; ( सुर १२, २००; उप पृ ३६ )। °रोअणा स्त्री [ °रोचना ] वंशलोचन; (कप्पू)।

वंसकवेल्लुय पुन [दे वंशकवेल्लुक ] छत के नीचे दोनों 🗸 तरफ तिरछा रखा जाता बाँस; ( जीव ३; राय )। वंसग देखो वंसय; ( राज )। वंसप्फाल वि [ दे ] १ प्रकट, न्यक्त; १ ऋजु, सरल; ( दे ७, ४८)। वंसय वि [ व्यंसक ] १ धूर्त, ठग; २ पुं. दुष्ट हेतु-विशेष; ( ठा ४, ३---पल २५४ )। वंसा स्त्री वंशा ] द्वितीय नरक-पृथिवी; ( ठा ७--पत ३८८; इक )। वंसि° देखो वंसी=वंशः (कम्म १, २०)। वंसिअ वि वांशिक विश्वनाय वजाने वाला; (हे १, ७०; कुमा )। वंसिथ वि [ व्यंसित ] छिल्त, प्रतारित; ( राज )। वंसी स्त्री [ वांशी ] १ सुरा-विशेष; ( वृह २ )। २ वाँस की जाली: (ठा ३, १— पत्र १२१)। <sup>°</sup>कलंका स्त्री ि °कळडूरा ] वाँस की जाली की वनी हुई वाड़; (विपा १, ३—पत ३८)। "पत्तिया स्त्री ["पत्रिका ] योनि-विशेष, वंशजाली के पत्र के आकार की योनि; (ठा ३, १)। वंसी स्त्री [ वंशी ] वाय-विशेष, मुरली; ( वृह २ )। °णहिया स्त्री [ "निखिका ] वनस्पति-विशेष; , ( पगण १---पल ३८)। °मह पुं [ °मुख] द्वीन्द्रिय जीव-विशेष: ( जीव १ टी-पत ३१ )। वंसी स्त्री [वंशा] बाँस। °मूल न [ °मूल ] वाँस की जड़; (कस)। ् वंसी स्त्री [ दे ] मस्तक पर स्थित माला; ( दे ७, ३० )। वक्क न [ वाक्य ] पद-समुदाय, शब्द-समूह; ( उव; उप - 드릭릭; 드է은 ) 1 वक्क न विल्क तिवचा, छाल; (उप ८३६; श्रीप)। °बंध पुं [ °बन्ध ] वल्क-बन्धन; ( विपा १, ८ )। वक्क देखो वंक=वंक; (णाया १, ५-पत १३३; स ६११; ्धर्मसं ३४८; ३४६) । वक्क न [वक्त्र ] मुख, मुँह; (पडम १११, १७; गा 988)1 वक्क न [ दे ] पिष्ठ, पिसान, ब्राटा; ( षड् )। वक्कंत पुन विकान्त प्रथम नरक-भूमि का दशवाँ नर-केन्द्रक - नरकावास-विशेष;:( देवेन्द्र ४ )। वक्कंत वि [ अवकान्त ] उत्पन्न; ( कप्प; पि १४२ )। वक्कंति स्त्री [ अवक्रान्ति ] उत्पत्तिः; (कप्पः सम २; भग)।

घक्कड न दि ] १ दुर्दिन; २ निरन्तर वृष्टि; (दे ७, ३४)। वक्कडवंध न [ दे ] कर्णाभरण, कान का श्राभूषण; ( दे ७, ४१ )। वक्कम अक [ अव + क्रम् ] उत्पन्न होना । वक्कम् ; (भग; कप्प)। भूका — वक्कमिंसु; (कप्प)। भवि— वक्कमिस्संति; ( कप्प )। वकु वक्कममाण; ( भग; णाया १, १---पत्न २०)। वक्कर ( अप ) देखा वक्क=वंक; ( भवि )। वकल न [वल्कल ] वृक्त की छाल; (प्राप्र; सुपा २५२; हे ४, ३४१; ४११; प्रति ४ )। °चीरि पुं [ °चीरिन् ] एक महर्षि, जो राजा प्रसन्नचन्द्र के छोटे भाई थे; ( कुप्र २८६ ) । वक्काल ) वि विल्कालिन् ] वृत्त की छाल पहनने वाला वक्कलिण (तापस); (कुमा; भत्त १००; संबोध २१; प्डम ३६, ८४ )। ्रचक्कल्लय वि [ दे ] पुरस्कृत, ग्रागे किया हुग्रा; ( दे ७, /४६ ) । वक्कस न [दे] १ पुराणे धान का चावलः २ पुराकुन सक्तु-पिगड; ३ वहुत दिनों का वासी गोरस; ४ गेहूँ का माँड; ( ग्राचा १, ६, ४, १३)। वक्किद (शौ) देखो वंकिअ; (पि ७४)। वक्ख देखो वच्छ=गृज्ञ; ( चंड; उप ८८१ )। वक्ख देखो वच्छ=त्रक्स्; (संचि १४; प्राकृ २२: नाट-मुच्छ १३३)। °वक्ख देखो पक्खः (गा ४४२; से ३, ४२; ४, २३; स ६४१)। व्कलमाण देखो वय=वच्। विक्खल वि [ दे ] ग्राच्छादित, ढका हुग्रा; ( षडु )। वक्खा सक [ व्या + ख्या ] १ विवरण करना । २ कहना । कृ—वनखेय; (विसे १३७०)। वक्खा स्त्री [ व्याख्या ] विवरण, विशद रूप से अर्थ-प्ररूपण: (विसे ६६४)। वक्खाण न [ व्याख्यान ] १ ऊपर देखो; ( चेइय २७१; विसे ६६१)। २ कथन; (हे २, ६०)। वक्खाण सक [ व्याख्यानय् ] १ विवरण करना। २ कहना । वक्खाण्यइ: ( भवि ) । भवि—वक्खाण्यइस्सं (शौ); (पि२७६)। कर्म—वक्लाणिज्जदः; (विसे ६८४)। वक्र**—वक्खाणयंत**; ( उवर ६८; रयण २१)।

संक्र—वक्खाणेउं; (विसे ११)। कृ—वक्खाणेअव्य; (राज)। वुक्खाणि वि [ व्याख्यानिन् ] व्याख्यान-कर्ताः, ( धर्मसं (१२६१)। वक्खाणिय वि [व्याख्यानित ] व्याख्यातः (विसे १०८७)। वक्खाणीअ ( ग्रप ) ऊपर देखो; ( पिंग ५०६ )। वक्खाय वि [ व्याख्यात ] १ विवृत, वर्णितः ( स १३२; चेदय ७७१)। २ पुं. मोत्त, मुक्तिः; ( याचा १, ४, ६, **5**) | ् वक्लार पुं [दे] वलार, अन्न आदि रखने का मकान, गुदाम; ( उप १०३१ टी )। वक्खार पुं [ वक्षार, वक्षस्कार ] १ पर्वत-विशेष, गज-दन्त के व्याकार का पर्वत; (सम १०१; इक)। र भू-भाग, भू-प्रदेश; ( पडम २, ४४; ४४; ४६; ४८ )। वक्खारय न [दे] १ रति-गृह; २ ब्रन्तःपुर; (दे ७, ४४ )। वक्खाव सक [ व्या + ख्यापय् ] व्याख्यान कराना । वक्खा-বিঃ; ( प्राक्त ६१ )। चिम्लित्त वि [ न्याक्षित ] १ न्याय, न्याकुत्तः; ( श्रोघ १३; कुप्र २७)। २ किसी कार्य में व्याप्टत; (पव २)। वक्लेय देखां वक्ला=न्या+ल्या । वक्खेव पुं [ न्याक्षेप ] १ न्यमता, न्यानुलता; ( उवा; उप १३६ टी; १४० )। २ कार्य-वाहुल्य; ( मुख ३, १ )। वक्खेय पुं [ अवस्तेष ] प्रतिपेध, खगडन; ( गा २४२ अ )। चक्खो° देखां चच्छ=बन्नस्। °रुह पुं [ °रुह ] स्तन, थन; ( सुपा ३८६ )। वक्तु ( शो ) देखां वंक=बंक; ( प्राक्ट ६७ )। वखाण ( ग्रप ) दंखा वक्खाण=ज्याख्यानय् । वखाणः (पिंग)। वसाणिञ्ज ( व्रष ) देखां वक्खाणियः ( पिंग ) । 🗝गडा स्त्री [ दे ] वाड, परिन्तेष; ( कस; वव ఓ )। 🍾 वगा सक [ वल्ग् ] १ जाना, गति करना । २ कूदना । ३ वहु-भाषण करना। ४ ग्रमिमान-सूचक शब्द करना, ख्ँखा-रना । वग्गइ; ( भिवः; सगः; पि २६६ ), वग्गंतिः; ( सुपा २८८)। दर्म-वरगीय्रदि (शो); (किरात १७)। वकृ—चग्गंत; (स ३८३; सुपा ४६३; भवि )। संकृ— विगत्ता; (पि २६६)। वगा पुं[ वर्ग ] १ सजातीय समूह; (गाँदि; सुर ३, ४; कुमा)।

२ गणित-विशेष, दो समान संख्या का परस्पर गुणनः (ठा १०--पत्र ४६६ ) । ३ यन्थ-परिच्छेद, य्रध्ययन, सर्ग; ( हे १, १७७; २, ७६) । भूल न ि भूल ने गियत-विशेष, वह श्रंक जिसका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ होता है, १६ का वर्गमूल ४ होता है: (जीवस १५७)। °वग्ग पुं [ °वर्ग ] गणित-विरोप, वर्ग से वर्ग का गुणन, जैसे २का वर्ग ४, ४का वर्ग १६, यह २का वर्गवर्ग कहलाता है; ( ठा १० )। वग्ग सक [ वर्गय् ] वर्ग करना, किसी श्रंक को समान श्रंक से गुणना । वरगष्टु; ( कम्म ४, ८४ ) । चग्ग वि [ व्यम्र ] व्याकुलः ( उत्त ११, ४; स्यण ८० )। चग्ग देखो चक्क=बल्क; (विसे ११४)..। चग्ग वि [ चाल्क ] वृत्त-त्वचा का वना हुआ; ( णाया १, ां टी---पल ४३**)**। चंग्गंसिअ न [ दे ] युद्ध, लडाई; ( दे ७, ४६ )। चग्गण न [ चल्गन ] कूदना; (श्रीप; कुप्र १०७; कप्प; गाया १, १-पत्र १६; प्रापं )।. वरगणा स्त्री [वर्गणा] सजातीय समूहः (ठा १--पत्र २७ )। वग्गय न [दे] वार्ता, वार्तः (दे ५, ३५)। वग्गा स्त्री [ चल्गा ] लगाम; ( उप ७६८ टी )। वगाविगां श्रुवर्ग रूप से; ( श्रीप ) । चिंग वि [ चार्मिन् ] १ प्रशस्त वाक्य वोलने वाला; र पुं वृहस्पतिः ( प्राप्रः पि २७७ )। विगिअ [ वर्गित ] वर्ग किया हुआ; ( कम्म ४, ८० )। चिंगिअ न [ चिल्गित ] १ वहु भाषण, वंकवाद; ( सम्मत्त २२७)। २ वड़ाई का आवाज; (मोह ५७)। ३ गति, चांल; (सण)। विभार वि [ विल्पित् ] १ खूँखार भावाज करने वाला; २ गति-विशेष वाला; ( सुर ११, १७१ )। वागु देखो वाया=वाच्; "वागृहिं" ( श्रीप; कप्प; सम ४०; कुम्मा १६ )। वागु देखो वाग=वर्ग; "वागृहि" ( श्रीप )। 😳 वागु वि [ वल्गु ] १ सुन्दर, शोभन; (सूत्र १, ४, २, ४)। २ कल, मञ्जर; (पात्र )। ३ विजय-दोत्र-विशेष, प्रान्त-विशेष; (ठा २, ३---पत ८०)। ४ पुन् एक देव-निमान, वैश्न-मण लोकपाल का विमान; (देवेन्द्र १३१; २७०)। वग्गुरा म [ वागुरा ] १ मृग-बन्धन, पशु फँसाने का जाल,

फन्दा; (पग्ह १, १: विपा १, २—पत ३४)। २ समूह, समुदाय; ''मणुस्सेवग्गुरापरिक्खिलें" ( उवा; प्राप )। वागुरिय वि [ वागुरिक ] १ मृग-जाल से जीविका निर्वाह करने वाला, ज्याध, पार्धाः ( ग्रोघ ७६६ ) । र पुं नर्तक-विशेष: (राज)। वर्गुलि पुंसी [ वल्गुलि ] १ पिनं-विशेष; ( पगह १, १---पत्न ८)। २ रोग-विशेषः ( ग्रोघमा २७७; श्रावक ६१ टी )। वागेज्ज वि दि ) प्रचुर, प्रभूत: (दे ७, ३८)। वग्नोअ वि [ दे ] नकुल, न्यौला: ( दे ७, ४० )। वागोरमय वि दि कित, लुखा; (दे ७, ४२)। वग्गोल सक [ रोमन्थय ] पगुराना, चवी हुई वस्तु का पुनः चवानाः गुजराती में 'वागोळव्'। वग्गोलइः (हे ४, ४३)। वागोलिर वि [ रोमन्थयितृ ] पगुराने वालाः ( कुमा )। वाघ पुं ि व्याघ्र े १ वाघ, शेर; ( पात्र, स्वप्न ७०; सुपा ४६३)। र रक्त एरगड,का पेड़: ३ करञ्ज वृत्तः; (हे २, ६०)। भुह पुं िमुखी १ एक अन्तद्वीप; २ उस में रहने वाली मनुष्य-जाति: ( ठा ४, रं-पत २२६; इक )। वग्घाअ पुं दि ] १ साहाय्य, मदद; २ वि. विकसितं, खिला हुआ; (दे ७, ८६)। वग्घाडी स्त्री [दे] उपहास के लिये किया जाता एक प्रकार का त्रावाज: "श्रप्पेगइया वन्घाडीश्रो करेंति" ( गाया १, ⊏—पल १४४ )। वग्घारिअ वि [ व्याघारित ] १ वधारा हुआ, र्जीका हुआ; ( नाट-मृच्छ २२१ )। २ व्याप्तः "सीतोदयवियडवग्घा-रियपाणिणा" (सम ३६)। वग्घारिअ वि [ दे ] प्रलम्बितः "पिडवद्धसरीरवग्घारियसोखि-सुत्तगमल्लदामकलावे" ( सूत्र २, २, ११ ), "वग्घारियपा-गी" ( गाया १, ़—पत्र ११४; कप्प; ग्रौप; महा )। वग्घावच्च न [ व्याद्रागत्य ] एक गोल जो वाशिष्ठ गोल की एक शाखा है; ( ठा ७---पत ३६०; सुज्ज १०, १६; कप्प; इक )। वग्घी स्त्रो [ व्याघ्री ] १ वाघ की मादा; ( कुमा )। २ एक विद्या; (विसे २४१४)। वघाय देखो वाघाय; "त्राउस्स कालाइचर वघाए, लद्धाणु-माणे य परस्स ब्रहे" ( सूत्र १, १३, २० )। वचा स्त्री [वचा] १ प्रथिवी, धरती; (से २, ११)। २ य्रोषधि-विशेष, वच; ( मृच्छ १७० )। देखो वया=वचा।

वच्च सक [ब्रज्] जाना, गमन करना । वच्चाः (हे ४, २२५; महा ) । भवि—विचिहिसि; (महा ) । वक्त-वच्चंत, वच्चमाण; ( सुर २, ७२; महा; गा १६ )। वच्च सक [ काङ्श् ] चाहना, ग्रमिलाप करना । वच्छे, वच्चंड; (हे ४, १६२; कुमा )। वच्च देखों वय=त्रच। वच्च पुंत [ वर्चस् ] १ पुरीष, विष्ठा; ( पात्रः; श्रोघ १६७; सुपा १७६; तंदु १४) । २ कूडा-करकट; "भोगो तंबो-लाइ कुगांतो जिगागिहे कुगाइ वच्चं" (संवोध ४)। चौथी नरक का चौथा नरकेन्द्रक-नरकस्थान-विशेष; (देवेन्द्र १०)। ४ तेज, प्रभाव: ( ग्राया १, १—पत ६ )। °घर, °हर न [ °गृह ] पाखाना, टर्टी; ( सूत्र १, ४, २, १३: स ७४१ )। वच्च देखो वय=वचस्; ( गाया १, १—पत ६ )। वच्चंसि वि [ वचस्त्रिम् ] प्रशस्त वचन वाला; ( गाया १, · १-पत ६ ) ।· वच्चंिस वि [वर्चस्विन् ] तंजस्वीः ( णाया १, १; सम १५२; ग्रौप; पि ७४ ) । वच्चय पुं [ व्यत्यय ] विपर्यास, उत्तट-पुत्तटः ( उपप्ट २६६ः पव १०४)। देखो वत्ता । वच्चरा ( अप ) देखो वचा; ( भवि ) । वच्चा देखो वय=वच्। वच्चामेलिय देखो विच्चामेलियः ( विसे १४८१ )। वच्चास पुं [ व्यत्यास ] विपर्यास, विपर्ययः ( भ्रोघ २७१; कम्म १, ८६ )। वच्चासिय वि [ व्यत्यासित ] उत्तरा किया हुमाः ( विसे 5k3.) 1 वच्चीसग पुं [ वच्चीसक ] वाद्य-विशेषः ( अतु )। .. वच्चो° देखो वच्च=वर्चस्; ( सुर ६, २८ )। वच्छ न [दे ] पार्ख, समीप: (दे ७, ३०)। वच्छ पुंन [ वस्सस् ] छाती, सीना; (हे २, १०, संदित १६) प्राप्त; गा १४१; कुमा )। <sup>°</sup>तथल न [ <sup>°</sup>स्थल ] उर:-स्थल. छाती; ( कुमा; महा )। ेसुत्त न [ ेसूत्र ] ब्राभूषण-विशेष, वद्यःस्थल में पहनने की सँकली; (भग ६; ३३ टी-पन 800) वच्छ पुं [ वृक्ष ] पेड़, शाखी, दुम; (प्राप्त; कुमा; हे २, १७; पात्र )। ্রি ভক্ত पुं [ बत्स ] १ वछडा; ( सुर २, ६४; पात्र )। ্र

शिशु, बच्चा; ३ वत्सर, वर्ष; ४ वत्तःस्थल, छाती; ( प्राप्त )। ४ ज्योतिषशास्त्र-प्रसिद्ध एक चकः ( गण १९ ) । ६ देश-विशेष; (ती १०)। ७ विजय-चेत्र-विशेष; (ठा २, ३---प्त 🖙 )। 🕒 न. गोल विशेष; ६ वि. उस गोल में उत्पन्न; ( ठा ७—पत्न ३६०; कप्प )। °द्र पुंस्री [ °तर ] ९ चुद्र वत्सः २ दमनीय बछडा श्रादिः स्त्री—°रीः; ( प्राकृ २३)। 'मित्ता स्त्री | 'मित्त्रा ] १ अधोलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी: (ठा ५--पत ४३७; इक )। २ ऊर्घ्यलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (इक; राज )। °यर देखो °दर; ( दे २, ६; ७, ३७ )। °राय पुं [°राज ] एक राजा; (तो १०)। °वाळ पुंस्री [ °पाल ] गोप, ग्वाला; ( पाम ), स्त्री—ली; ( ग्रावम ) । वच्छगावई स्त्री [ वत्सकावती ] एक विजय-सेत; ( ठा २, ३--पत ८०; इक ) । वच्छर पुंन [ वत्सर ] साल, वर्ष; ( प्राप्र; सिरि ६३४ )। वच्छल वि वितसल ] स्नेही, स्नेह-युक्तः (गा ३; कुमाः ्धर ६, १३७ )। वर्न्छल्ल न [ वात्सल्य ] स्नेह, ब्रनुराग, प्रेम; ( कुमा; पिंड )। वच्छा स्त्री [ वत्सा ] १ विजय-दोत विशेष: २ एक नगरी; (इक)। ३ लड़की; (कप्पू)। वच्छाण पुं [ उक्षत् ] वैल, बलीवर्द; "उक्खा वसहा य व-च्छाणा" (पात्र )। वच्छावई स्त्री [ वत्सावती ] विजय-चेत्र विशेष; ( जं ४)। विच्छ° देखो वय=वच् । ्र विच्छिउड पुं [ दे ] गर्भाश्रय; ( दे ७, ४४ टी ) । विच्छम पुंक्षी [ वृक्षत्व ] बृज्ञपन; ( पड् ) । . . . . विच्छिमय पुं िदेंी गर्भ शय्याः ( दे ७, ४४.)। वच्छीउत्त पुं [दे] नापित, हजाम; (देण, ४७; पाग्र; स ্ডধ )। ्र युच्छीव पुं [ दे ] गोप, ग्वाला; ( दे ७, ४१; पाञ्र ) । चच्छुद्धलिअ वि [ दे ] प्रत्युद्धतः ( पड् ) । वच्छोम न विश्लोम नगर-विशेष, कुन्तल देश की प्राचीन

व्यजसि; (पि ४८८) । वज्ज सक [ वर्जय ] त्याग करना । कवकृ—वज्जिञ्जंत; त्(पंचा १०, २७)। संक्र—वज्जिय, वज्जेवि, वज्जि-ऊणं, वज्जेताः (महाः, कालः, पंचा १२, ६)। क्र-वज्ज, वज्जणिज्ज, वज्जेयव्वः ( पिंड १६२: भगः पग्रह २, ४; सुपा ४८६; महा; पगह १, ४; सुपा ११०; उप 9030)1 वज्ज अक [ वदु ] वजना, वाद्य श्रादि का श्रावाज होना । वजाइ; ( हे ४, ४०६; सुपा ३३४ )। वहा—वज्जांत, वज्जमाणं; ( सुर ३, ११४; सुपा ६४६ )। वज्ज न [ वाद्य ] वाजा, वादितः (दे ३, ४८; गा ४२०)। वज्ज वि [ वर्य ] १ श्रेष्ट, उत्तम; ( सुर १०, २ ) 🕛 🤏 प्रधान, मुख्यः (हे २, २४)। वज्ज वि विजे ] १ रहित, वर्जित; "जिणवज्जदेवयार्ण न नमइ जो तस्स तणुसुद्धी" ( श्रा ६ ), "सहजनित्रोगजवज्जा पायं न घडंति आगारा" ( चेइय ४७१ ), "लोयववहारव-उजा तुब्से परमत्थमूडा य" ( धर्मीव ⊏४४; विसे र⊏४७; श्रावक ३०७; सुर १४, ७८ )। २ न् छोड़कर, विना, सिवाय: ( श्रा ६; दं १७; कम्म ४, ३४; ५३ )। ३ पुं. हिंसा, प्रागा-वध; (पगह १, १---पत ६ )। वज्ज देखो अवज्ज; ( सुम्र १, ४, २, १६; वृह १ )। वज्ज देखो वहर=वज्र; ( कुमा; सुर ४, १४२; गु ४; हे १, १७७; २, १०४; षड्; कम्म १, ३६; जीवस ४६; सम २१)। १७ पुं विद्याधर-वंश का एक राजा; (पडम ४, १६: १७; ८, १३३ ) । १८ हिंसा, प्राया-वध: ( पयह १, १---पत ६)। १९ कन्द-विशेष; (पराय १---पत ३६: उत्त ३६, ६६ )। २० न कर्म-विशेष, वँधाता हुआ कर्म, ( सूत्र २, २, ६४; ठा ४, १—पत्र १६७ )। २१ पाप; ( सुत्र १, ४, १६ ) । °कंठ पुं [ °काठ ] वानर-द्वीप का एक राजा; ( पडम ६, ६० )। °कंत न [ °का-न्त ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। °कंद पुं [ °कन्द् ] एक प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष; ( श्रा २० )। °कूड न [ क्रूट ] एक देव-विमान; (सम २४)। व्यस्त पुं िश्स ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ८, १३२ )। °चूड पुं [ंचूड ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पडम ६, ४६ ) । ° जांघ पुं [ ° जाङ्ग ] विद्याधर-वंशीय एक नरेश; ( पडमार, ११)। "णाभ पुं [ "नाम ] भगवान् ग्राभ-नन्दन-स्वामी के प्रथम गणधर; (सम १४२)। देखो <sup>०</sup>नाभा

🕽 वच्छोमी स्त्री [ दे ] काव्य की एक रीति; ( कप्प )।

. . . :

वज्ज अक [ त्रस् ] डरना । वजा, वजाए; ( हे ४, १६८;

यज्ज देखो वच्च=वृज् । वज्जरः, ( नाट-मुच्छ १९६३ ),

राजधानी; (कप्पू)।

प्राक्त ७५; धात्वा १५१ )।

°दत्त पुं [ °दत्त ] १ विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पडम . १, ११)। २ एक जैन मुनि; (पडम २०, १८)। "द्ध्य पुं [ °ध्वज ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पडम ४, १५)। °धर देखो °हर; (पडम १०२, १४६; विचार '१०० )। "नागरी स्त्री ["नागरी ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। °नाम पुं [ 'नाम ] एक जैन मुनिः ( पडम २०, १९)। देखो "णाभ। "पाणि पुं [ "पाणि ] १ इन्द्र; ( उत्त ११, २३; देवेन्द्र २८३; उप २११ टी ).। २ एक विद्याधर-नरपति; ( पडम ४, १७ )। <sup>°</sup>प्पभ न [ °प्रभ ] एक देव-विमान; (सम २४) । °वाहु पुं [ °वाहु ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पडम १, १६ )। भूमि स्त्री िभूमि ] लाट देश का एक प्रदेश; ( आचा १, ६, ३, २)। °म ( ग्रप ) देखो मयः ( हे ४, ३६४ )। °मज्फ पुं [ °मध्य ] १ राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंकेश; ( पडम ४, २६३ )। २ रावणाधींन एक सामन्त राजा; ( पडम ८, १३२ )। भेजभा स्त्री [ भध्या ] एक प्रतिमा, वत-विशेष; ( ग्रौप २४ )। °मय वि [ °मय ] वज्र का बना हुआ; ( पउम ६२, १० ), स्त्री— मई; (नाट--उत्तर ४१)। °रिसहनाराय न [ °ऋषभनाराच ] संहनन-विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम वन्धः (कम्म १, ३८)। °रूच न [°रूप] एक देव-विमान; (सम २५)। °लेस न [°लेश्य] एक देव-विमान; (सम २ १)। °वँ (अप) देखो °म; (हे४,३६१)। ्वणण न िवर्ण ] एक देव-विमान; (सम २४)। वेग पुं [॰°वेग ] एक विद्याधर का नाम; ( महा )। °िसंखळा स्त्री [ श्रृष्टुला ] एक विद्या-देवी; (संति १)। "सिंग न [ °श्टङ्गः ] एक देव-विमानः ( सम २४ )। ° सिट्ट न [ °स्ट्रप्ट ] एक देव-विमान; (सम २४)। °स्नुंद्र पुं [ं सुन्द्र ] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा; ( पडम ४, ाष्ट्र )। ैसुजण्हु पुं [ैसुजहुनु ] विद्याघर-वंश का एक राजा: (पडम ४, १७)। "सेण वुं ["सेन] १ एक ं जैन मुनि जो भगवान् ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे: (पउम २०, १७)। २ विकम की चौदहवीं शताब्दी के एक जैन प्राचार्य; (सिरि १३४०)। °हर पुं [ °धर ] १ इन्द्र, वेत-राज; (से १४, ४८; उत्र.)। २ वि वज्र को धारण करने वाला; ( सुपा ३३४:)। "ाउह पुं [ "ायुध ] १ इन्द्र; (पडम ३, १३७; ४१, १८)। २ विद्याधर-वंश -का एक राजा; (पजम ४, १६)। भाषुं [भाषा] एक

विद्याधर-वंशीय राज़ा; (पडम ४, १६)। **ावत्त** न [ ेावर्त ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। "स्त पुं [ "ारा ] एक विद्या-धर-राजा: ( पउम ४, १७ )। वरजंक पुं [ वज़ाङ्क ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पर्जेम **५, १६)**। वज्जंकुसी स्त्री [ वजाङ्कुशी ] एक विद्या-देवी; (संति ४)। वज्जंत देखो वज्ज=बद् । वज्जंधर पुं [ वजुन्धर ] विद्याधर-वंश का एक राजा; (पडम k, 9& ) ! वज्जघट्टिता स्त्री [ दे ] मन्द-भाग्य स्त्री; ( संद्रि ४७ )। वज्जण न [ वर्जन ] परित्याग, परिहार; ( सुर ४, ८२; स २७,१; सुपा २४५; श्रु ६ )। वज्जणअ ( अप ) वि [ वदितृ ] वजने वाला; "पडहु वज्ज-ग्रउ" ( हे ४, ४४३ ) l वज्जणया ) स्त्री [वजेना ] परित्यागः; (सम ४४; उत वज्जणा । १६, ३०; उव )। वज्जमाण देखो वज्ज=वद् । वज्जय वि [ वर्जक ] त्यागने वाला; ( उवा )। वज्जर सक [ कथय् ] कहना, थोलना । वज्जरइ, वज्जरेइ; (हे ४, २; षड्; महा )। वक्ट—चज्जरंत; (हे ४, २; चेइय १४६ )। संक्र—वज्जरिक्जण; (हे ४, २)। क्रु— वज्जरिअन्वः (हे ४, २ )। वज्जर देखो वंजर=मार्जार; ( चंड )। वज्जर पुं [ वर्जर ] १ देश-विशेषः; ः २ वि. देश-विशेष में उत्पन्न; "परिवाहिया य तेर्गं वहवे । वल्हीय़तुरुक्कवज्जराइया आसा" (स १३)। वज्जरण न [ कथन ] उक्ति, वचन; ( हे ४, २ )। र्वज्जरा स्त्री [ दें ] तरंगियो, नदी; ( दे ७, ३७ ) । वज्जरिअ वि [ कथित ] कहा हुम्रा, उक्तः ( हे ४, २; सुर ূ, ३२; भवि )। विज्ञा स्त्री [ दे ] अधिकार, प्रस्ताव; (दे ७, ३२; वन्जा २) वज्जाव ( ग्रप) सक [ वाचय् ] वचवाना, पहाना । वज्जावदः; ं(प्राक्त १२०)। वज्जाव सक [ वाद्य् ] वजाना । वज्जावदः; ( भवि ) । वज्जाविय वि [ वादित ] बजाया हुआ; ( भवि )। व्रक्ति वुं [ विज़ुन् ] इन्द्र; ( संवोध ८ )। विज्ञिथ वि [ दे ] अवलोकित, दृष्ट; ( दे ७, ३६; महा )। विज्ञिभ वि [ वादित ] वजाया हुया; ( सिरि १२४ ) ।

चिजिञ्ज वि [ चिर्जित ] रहित; (उवा; औप; महा; प्रास् ७६)। 🏑 विज्ञियावग पुं [ दे ] इन्, कल; ( वव १ ) । विजिर वि [ विद्तुत ] वजने वाला; ( मुर ११, १७२; सुपा ्रु४; ८७; सिरि १४४; सण ), "गहिख(१रव)ज्जिराउज्ज-गिनिजजज्जरियवंभंडभंडोयरो" ( कुप्र २२४ )। वज्जन्तरविद्यां न [ वज्जोत्तरावतंसक ] एक देव-विमानः (सम २४)। वज्जोयरी स्त्री [ वज्जोदरी ] विद्या-विशेषः (पञ्चम ७, १३८)। वज्भत वि [ वध्य ] वध के योग्य; ( सुपा २४८; गा २६; ४६६; दे ८, ४६ )। °नेवित्थय वि [°नेपिथ्यक ] मृत्यु-दंड-प्राप्त को पहनाया जाता वेष वाला; ( पण्ह १, ३—पत १४)। °माला स्त्री [ °माला ] वध्य को पहनाई जाती माला, कनेर के फूलों की माला; (भत १२०)। विज्ञा वि विष्या ] १ वहन करने योग्य; (प्राप्र; उप १४० टी ) । २ न अरव आदि यान; (स ६०३)। °खेडु न [ ेखेल ] कला-विशेष, यान की सवारी का इल्म; (स ६०३)। वरुष्टा स्त्री [ हत्या ] वध, घात; ( सुख ४, ६; महा )। वर्डिक्सयायण न [ वध्यायन ] गोल-विशेष; ( सुउज १०, 9Ę)į. वजा ( ग्रप ) देखो वच्च=त्रज् । वनइ, वनदि; ( पड् )। वट्ट सक [वृत्] १ वरतना, होना। २ त्राचरण करना। वट्ड, वटए, वट ति; ( धुर ३, ३६; उव; कप्प )। वक्र--वद्व'त, वद्दमाण; (गा ४१०; कम्म ३, २०; चेदय ७१३; भवि: उवा; पडि; कप्प: पि ३५०) । हेक् —वट्टे उं; ( चेइय ३६८)। ह-चट्टियञ्चः ( उव )। वष्ट सक [ वर्तय् ] १ वरताना । २ पिंड रूप से बाँधना । ३ परोसना । ४ ढकना, आच्छादन करना । वट्टंति; (पिंड २३६)। कवकु—चट्टिज्जमाण; (ग्रौप)। वट्ट वि [ वृत्त ] १ वर्तुल, गोलाकार; (सम ६३; भ्रौप; उवा)। २ अतीत, गुजरा हुया; ३ मृत; ४ संजात, उत्पन्न; ४ ♦ अधीत; ६ दृढ़; ७ पुं. कूमं, कछुआ; (हे २, २६)। ⊏ न वर्तन, वृत्ति, प्रवृत्तिः ( सूत्र १, ४, २, २ )। धरखुर, °खुर पुं [ °खुर ] श्रेष्ठ ग्रश्व; ( ग्रोघ ४३८; राज)। °खेड, °खेडु सीन [ °खेळ ] कला-विशेष; ( गाया १, १—पत ३८; स ६०३; ग्रंत ३१ टि.); देखो वत्थ-खेडु। देखो वत्त, वित्त=वृत। बहु पुंत [ बर्ट्मन् ] वाट, मार्ग, रास्ता; "पिडिसोएण पवटा

चता अणुसोअगामिणो वहा" ( सार्ध ११८; सुर १०, ४; सुपा ३३०), " वट्टं" ( प्राकृ २०)। <sup>°</sup>वाडण म [ °पातन ] मुसाफिरों को रास्ते में लुटना; "परदोहवद्याडण-वंदग्गहखत्तखणाणपमुहाइं" ( कुप्र ११३ ), "सो वद्याडणेहिं वंदग्गहणेहिं खत्तखणणेहिं" (धर्मवि १२३)। °वेयङ्ग पुं [ ॰ वैताढ्य ] पर्वत-विशेष; ( ठा १० )। र्वट्ट पुंन िदे 🕽 १ प्याला, गुजराती में 'त्राटको'; ''पढमघुंटिम्म खितया जीहा, हत्थाउ निविडियं वट्टं" ( सुपा ४६६ )। र पुं हानि, नुकसान, गुजराती में 'वट्टो'; "अन्नह उवक्खएणवि मूला वही इहं होही" ( सुपा ४४१ )। ३ लोएक, शिला-पुतकः; ''वष्टावरएग्ं'' ( भग १६, ३—पत ७६६ ) । खाद्य-विशेष, घाढ़ी कढ़ी; (पग्रह २, ६—पत्र १४८ )। वह पुं [ वर्त ] देश-विशेषः ( सत्त ६ ७ टी )। °वह पुं [ पह ] प्रवाह; ( कुमा )। देखो पह; ( से ४, १४; भवि; गउड )। बद्दंत देखो बद्द=ऋत्। , , ही वष्टक ) देखो वष्ट्य=वर्तकः ( पगह १, १—पत्र ८; विपा वद्दग ∫ १, ७—पल ७५; सूत्र २, १, १०; २६; ४३)। वष्टणा देखो वत्तणाः ( राज ) । वट्टमग न [ वर्ट्मक ] मार्ग, रास्ता; ( श्राचा; श्रीप )। वट्टमाण देखो वट्ट=इत । वहांमाण न [दे] १ ग्रंग, शरीर; २ गन्ध-इव्य का एक तरह का अधिवास; ( दे ७, ५७ )। बद्धय देखो बद्ध=दे; (पउम १०२, १२०)। बद्ध्य पुं [ वर्तक ] १ पिन्न-विशेष, वटेर; ( सूत्र १, २, १, २; उवा )। २ वालकों को खेलने का एक तरह का चपड़े का बना हुआ गोल खिलौना; ( अनु ४; णाया १, १८-पत २३४ः)। °वृद्ध्य देखो पट्ट; ( गउड ) । र्बट्टा स्त्री [ दे. वर्त्मन् ] देखो वह=वर्त्मन्, (दे ७, ३१)। वट्टा स्त्री [ वार्ता ] वात, कथा; ( कुमा )। वद्वाव सक [ वर्तयू ] वरताना, काम में लगाना । वहावेंइ; ( उव )। बद्घावण न [ वर्तन ] वरताना, कार्य में लगाना; ( उव )। वद्दावय वि [ वर्तक ] वरताने वाला, प्रवर्तक; ( उव; णाया १, १४—पत्र १८६ )। विद्य स्त्री [वर्ति ] १ वत्ती, दीपक में जलने याली वाती; २ सलाई, ग्राँख में सुरमा लगाने की सली; ३ रारीर पर किया

जाता एक तरह का लेप; ४ लेख, लिखना; ४ कलम, पीछी; (हे २, ३०) । देखो वत्ति, वित्ति । विद्विअ वि [ वर्तित ] १ परिवर्तित; ( दे ४, २७ )। विलित; (पव २१६ टी)। ३ वर्तुल, गोल; (पगह १, ४—पत्र ७८; तंदु २० )। ४ प्रवर्तित; ( भवि )। विद्या स्त्री [ वर्तिका ] देखो विद्यः, (अभि २१७; नाट-रत्ना २१; स २३६ )। वहिम वि [ दे ] अतिरिक्तः ( दे भ, ३४ )। बहिव न [दे] पर-कार्यः (दे ७, ४०)। वहीं सी [ वर्ती ] देसो वहिः ( हे २, ३० )। °वट्टी स्त्री [ पट्टी ] पट्टा; ''ताव य कडिवट्टीस्रो पडिया रयणा-वली भति" ( सुपा ३४४: ११४ )। वट्टु न [ दे ] पात-विशेष: ( वृह १ ) । °कर पुं [ °कर ] यत्त-विशेष: ( राज )। °करी स्त्री [ °करी ] विद्यां:विशेष; ( राज<sup>-</sup>) । बट्टल वि [ वर्तुल ] १ गोल, वृताकार; (पात्र )। २ पंजायडु के समान एक तरह का कन्द-मूल; ( हे २, ३०; प्रारू )। °वह देखो पह=पृष्ठ; (गउड; गा १४०; हे १, ८४; १२६)। °विद्वि देंखो सिद्धिः, "वा-वद्यी" (सम ७४: पंच ४: १५८: पि २६४; ४४६ )। वड पुं [दे] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का एक भाग; २ चेत: (दे ७, ८२)। ३ मत्स्य को एक जाति; (पणण १-पत ४७)। ४ विभाग; (निचु २)। देखो वडुः "वडसफरपवहणाणं" ( सिरि ३५२ )। वड पुं [ चट ] १ वृत्त-विशेष, वड़ का पेड़; ( पराग १—पत ३१; गा ६४; कप्पू ) । २ न. वस्त्र-विशेष; "वडजुगपट्टजु-गाइं" ( णाया १, १ टी-पत ४३)। विनयर न [ °नगर ] नगर-विशेष; ( पडम १०४, 🖛 )। वह न [ °पद्र ] १ गुजरात का एक नगर, जो ब्राज कल 'वडौदा' नाम से प्रसिद्ध है; ( उप ४१६ )। २ एक गोकुल; ( उप ४६७ टी )। °सावित्ती स्त्री [ °सावित्री ] एक देवी; (कप्)। वड देखो पड=पत्। षक्र—"उम्रहिम्म उण वडंता" (से v, v) 1 **ेबड** देखो **पड**=पट; "पनणाह्यवडचंचलाम्रो लच्छीम्रो तह य मणुयाणं" ( सुर ४, ७६; से १०, १६; सुर १, ६१; ३, ६७; गा ३२६ )। 👚 ; --:

वडग न [ वटकः] खाद्य-विशेष, वड़ा; ( पिंड ६३७ ) । वडग देखो चड=वट; ( अंत )। °वडण देखो पडण; ( गा ४६७; गंउड; महा )। 🧀 वडप्प न [ दे ] १ लता-गहन; २ निरन्तर दृष्टि; ( दे ू), ८४ ) I वडभ वि [ वडभ ] १ वामन, हस्वः ( श्रोधभा ५२ )। २ जिसका पृष्ठ-भाग वाहर निकल ग्राया हो वंह; (ग्राचा)। ३ नाभि के अपर का भाग जिसका टेढ़ा हो वह; (पगह १, १---पत २३)। ४ पीछे का या आगे का अंग जिसका बाहर निकल भ्राया हो वह; ( पन ११० ) । ५ जिसका पेट वड़ा हो कर आगे निकल आया हो वह; स्त्री- भी; (णाया १, १-पल ३७; भ्रौप; पि ३८७ )। वडय देखो वडग=वटकः ( सुपा ४८४ )। °वडल देखो पडल; ( गउड )। चडविगा g [ चडवासि ] वडवानल, समुद्र के भीतर की ञ्रागः (गा ४०३)। वडवड अक [वि + लप् ] विलाप करना । वडवडइ; ( हे ४, १४८), वडवडंति; (कुमा)। वडवा स्री [वडवा ] घोड़ी; (पात्र; धर्मवि १४४ )। °णल, °नल पुं [ °नल ] समुद्र के भोतर की ग्राग, वडवाप्ति; (पि २४०; श्रा १६)। °सुह न [°सुख] १ वही अर्थः ं (से १, ८)। र एक महा-पाताल; (इक )। °हुआस पुं [ °हुताश ] वडवानल; ( समु १५४ )। वडह देखो वडभ: ( श्राचा १, २, ३, २ )। वडह पुं [दे] पिन्न-विशेष; (दे ७, ३३)। °वडह देखो पडह; ( से १२, ४७ )। वडही देखो वलही; ( गडड )। °वृडाथा देखोःपडाया; ( गाः१२० )। 🕟 र्वडालि स्नी [िदे ] पंक्ति, श्रेगि; ( दे ७, ३६ )। 🐇 °वडाहा देखो पडाया: "धवलभयवडाहो" ( महा )ः। °वडिअ देखो पडिअ; ( से ४, १०; कुप्र १८१; उवा )। विडिअ वि [ गृहीत ] प्रहण किया हुमा: ( सुर ७, १६६ की विडिंस पुं [ वतंस ] १ मेरु पर्वतः; ( सुज ४ टी—पर्व ৩০৯ )। २ भूषणः; "रायकुलविंसगा वि मुणिवसभा" ( उवः कप्प )। ३ एक दिग्हस्ति-कूट; (इक )। ४ प्रधान, मुख्य; ४ श्रेष्ठ, उत्तम; (कप्प; महा)। ६ कर्णपूर, कान का आभू-षण; (णाया १, १—पत ३१)। देखो वर्डेस, अवयंस। विडिणाय पुं [ दे ] चर्चर कगठ, वैठा हुआ गला; ( पह ) ।

```
विडिया स्त्री [ वृत्तिता ] वर्तनः, "भयवंतदंसणविडियाए" ( स | बङ्क सक [ वर्धय् ] १ वहाना, विस्तारना । २ वधाई देना ।
     ६८३; आचा २, ७, १)।
   °वंडिया देखो पंडिया=प्रतिज्ञाः ( ग्राचा २; ७, १.)।
-्रविडसरान [ दे ] चूल्ली-मूल, चूल्हे का मूल; (दे ७, ४८)।
  विडिवस्सथ वि विरिवस्यक । पूजक, पूजा करने वालाः
    (चारु १)।
 ंचडिसाथ वि [ दे ] स्नुत, टपका हुआ; ( षङ् )।
   वडी स्त्री [दे] वड़ी, एक प्रकार का खाद्य; ( पन ३८ )।
 वडुमग } देखो वहुमगः ( श्रीपः श्राचा )।
   वड्मग 🌗
   वर्डेस पुं [ वर्तस ] शेखर, मुकुट; (भग; गाया १, १ टी---
    पत १)। देखो चंडिंस।
   वडेंसा सी [ वतंसा ] किंगर-गमक किन्गरेन्द्र की एक प्रय-
    महिषी; ( ठा ४, १—पत २०४; गाया '२—पत २५२ )।
   वर्डेसिया स्त्री [ वतंसिका ] अवतंस की तरह करना, मुकुट-
    स्थानापन्न करना; "श्रहारसवंजणाउलं भोयणं भोयावेता जाव-
    ज्जीवं पिद्विवर्डें सियाए परिवहेज्जा" (ठा ३, १—पत्र ११७)।
्राचंडु वि [ दे ] वड़ा, महान् ; ( दे ७, २६; तंडु ४४; सुपा
   · १२४; गाया २-पत २४८; सम्मत १७३; भवि; हे ४,
  ः ३६६; ३६७; ३७१)। °अत्थरग पुं [°आस्तरक]
    कॅंट की पीठ पर रखा जाता ग्रासन; ( पन ८४ टी )। °त्तण
    न [ °टच ] वड्ण्पन, महत्ता; (हे ४, ३८४; कप्पू)।
    ैप्पण ( अप ) न [ ैत्व ] वही; ( हे ४, ३६६; ४३७;
    पि ३००)। "यर वि [ "तर ] विशेष घड़ा; '('हे २,
    908)1
  वंडुवास पुं [दे] सेघ, अन्नः (दे ७, ४७; कुमा )।
  र्वड्डहुल्लि पुं [ दे ] मालाकार, माली; ( दे ७, ४२ )।
   वहार ( अप ) देखो चडु-यर; ( भवि )।
   वड्मि वि [दे] स्त, रपका हुआ; (पड्)।
   चड्डिल [दे] देखो चड्ड;
       "नयगाःगा पडउ वजां ग्रह्वा वज्ञस्स विहुलं किंपि।
🏄 . अमुणियजणेवि दिट्ठे अणुवंधं जाणि कुव्वंति"
                          ( सुर ४, २०; वज्जा ६२ )।
   वह्डुअर देखो वड्ड-यर; ( षड् )।
  ्रवाङ्क प्रक [ वृध्यू ] वढ़ना । वड्ढा; ( हे ४, २२०; महा;
     काल )। भूका-विह्रत्था; (कप्प)। वक्र-विहु त,
    ्रबङ्कमाणः ( सुर १, ११६; महा; गा ११३ )।
```

चिट्टिडं; ( महा )। 🛷 🕟 🔧

```
वड्ढंति; ( उव ) । वक्-चड्डअंत; (नाट-मच्छ १८)।
 कर्म - विड्डजंति; (सिर् ४२४)। देखो चद्ध=वर्धयु।
चड्ड पुं [ वर्ष्यकि ] वर्ट्स, सुतार; ( सम २७; उप प्र १४३;
 ,पात्रः, धर्मसं ४८६; दे ७, ४४ )।
बिड्डइअ वुं [दे] चर्मकार, मोची: ('दे ७, ४४ )।
बङ्गण न [ वर्धन ] १ मृद्धि, वहाव; (कप्पु )। १ वि.
 रुद्धि-जनकः ( महाः, सुर १३, १३६ )।
बङ्घणिमर वि [ वै ] पीन, पुष्ट; ( दे ७, ४१ )। ....
वड्डणसाल वि [दे] जिसका पूँछ कर गया हो वहः (दे
 0, 88 ) 1 . ;
वडुमाण देखो बड्ड=ऋष्।
बङ्घमाणा । न [ वर्धमान, क ] १ गुजरात का एक नगर
बङ्गमाणय ∫ जो आजकत 'बढवाय' के नाम से प्रसिद्ध है;
 "सिरिवब्दमाणनयरं पता गुजरधरावलयं" (सम्मत ७५)।
  २ अवधिज्ञान का एक भेद, उत्तरोत्तर बढता जाता एक प्रकार
 का परोक्त रूपी द्रव्यों का ज्ञान; ( टा ६-पत ३७०; कस्म
 9, = ) | ३ पुं. भगवान् महावीर; (भिव ) | देखो
 वद्धमाण।
वड्डय देखो वट्ट=दे; "पाणभरियं वड्डयं पियावयणसमप्पियं
 पीयमार्गं पि तीए सुट्ड्यरं भरियमंसुएहिं" ( स ३८२ )।
बङ्कत सक [ वर्धय्, वर्धापय् ] १ वढ़ाना, दृद्धि करना । २
्वधाई देना, अभ्युदय का निवेदन करना । वड्ढवडः, ( प्राक्ट
 ( o 3)
बङ्गवअ वि [ वर्धक ] १ वढाने वाला; २ वधाई देने वाला;
् ( प्राक्ट. ६१ )।
वङ्घवण न [दे] वस्र का ग्राहरण; (दे ७, ८७)।
वङ्घवण न [ दे वर्घापन ] वधाई, अभ्युदय-निवेदन; ( दे
 v = v .) 1
बङ्घविञ वि [ वर्धित, वर्धापित ] जिसको वधाई दी गई हो
 वहः (दे ६,७४)।
वङ्कार (ग्रप) सक [ वर्ष्यय् ] वढ़ाना, गुजराती में 'वधारवु'।
 वड्डारइ; (भवि)।
वङ्घाव देखो वङ्घव । वड्डावेमि; ( प्राकृ ६१; पि ५५२ )।
वड्डाव्य देखो वड्डव्य; (प्राक्ट ६१; कप्; उना )।
वर्ङ्घाविक वि [दे] समापित, समाप्त किया हुआ; (दे ७,
· 88 ) [
विङ्वि वि [विधिन् ] बढ़ने वाला; ( से १, १ )।
```

विङ्क स्त्री [ वृद्धि ] वढावः ( उवाः देवेन्द्र ३६७ः जीवस २७४)। विड्रिअ वि [ वृद्ध ] वहा हुआ; ( कुमा ७, ४८; गा ४१०; महा )। चिट्टिंथ वि [ चिर्घत ] १ वढ़ाया हुग्रा; "महिवीढे नाविड्डय-नीरो उयहिन्त्र वित्थरइ" (सिरि ६२७)। २ खिण्डत किया हुआ, काटा हुआ; ( से १, १ )। विड्वा स्त्री [दे] कूपतुला, ढेंकुवा; (दे ७, ३६)। यङ्किम पुंस्री [ वृद्धिमन् ] वृद्धि, वंदाव; ''पता दिणं विद्दमा'' (प्राकृ ३३; कप्पू)। वढ देखो वड=वट; (हे २, १७४; पि २०७)। वढ वि [ दे ] मूक, वाक्-शक्ति से रहित; (संचि ३६ )। वढर ) पुं [ बढर ] १ मूर्ख छातः, २ नाह्मण पुरुष झौर चढल ∮ वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान, ग्रम्बष्ट; ३ वि. शठ, धूर्त; ४ मन्द, अलस; (हे १, २१४; षड् )। वण सक [वन्] माँगना, थाचना करना । वणेदः (पिंड ४४३ )। वण पुं दि ] १ अधिकार; २ श्वपच, चाँडाल; ( दे ७, ¤२ ) । वण पुंन [ प्रण ] घान, प्रहार, चत; ''जस्सेश्र नणो तस्सेश्र वेद्राषा'' (काप्र ६७१; गा ३८१; ४२७; पात्र )। °वह पुं [ °पट्ट ] घाव पर वाँधी जाती पट्टी: ( गा ४१८ )। वण न [ वन ] १ श्रराय, जंगल; ( भग; पाश्र; उवा; कुमा; प्रास् ६२; १४१ )। २ पानी, जल: (पात्रः; वज्जा 🖛 )। ३ निवास; ४ त्रालय; (हे ३, ५५; प्राप्त ) । ४ वनस्पति; (कम्म ४, १०; १६; ३६; दं १३)। ६ उद्यान, वगीचा; ( उप ६८६ टी )। ७ पुंदेवों की एक जाति, वानव्यंतर देव; (भग; कम्म ३, १०)। ८ वृत्त-विशेष; (राय)। °काम पुंन [ °कर्मन् ] जंगल को काटने या वेचने का काम; 🍕 (भग ८, ४—पत ३७०; पिंड)। °करमंत न [ °कर्मान्त ] वनस्पति का कारखाना; ( ग्राचा २, २, २, १० )। °गय पुं [ <sup>°</sup>गज ] जंगली हाथी; (से ३, ६-३ )। °ग्गि पुं [°ाग्नि] दावानल; (पात्र)। °चर वि [°चर] वृत में रहने वाला, जंगली; ( पगह १, १—पत १३ ); स्त्री— °री; ( रयण ६०); देखो °यर। "छिंद वि [ °च्छिद् ] जंगल काटने वाला; ( कुप्र १०४ )। °त्थली स्त्री [ °स्थ-ली ] भरण्य-भूमि; ( से ३, ६३ )। °दव पुं [ °दव ]

दवानल; ( गाया १, १—पत्न ६४ )। <sup>°</sup>पञ्चय पुंन [ °पर्वत ] वनस्पति से न्याप्त पर्वत; ''वणाणि वा वणपन्त्र-याणि वा" ( ब्राचा २, ३, ३, २ )। **ँविरा**ल पुं [ **ँ**वि-डाल ] जंगली विल्ला; ( सण )। °माल न [ °माल\] एक देव-विमान: ( सम ४१ )। °माला स्त्री [ °माला ] १ पैर तक लटकने वाली माला; ( ग्रीप; ग्रन्चु ३६ )। २ एक राज-पत्नी; (पउम ११, १४)। ३ रावण को एक पत्नी; ( पडम ३६, ३२ ) । °य वि [ °ज ] वन में उत्पन्न, जंगली; (वज्जा १२८)। <sup>°</sup>यर वि[°चर] १ वन में रहने वाला, वनैला; ( गाया १, १---पत ६२; गउड )। २ पुंस्री, व्यन्तर देव; ( विसे ७०७; पव १६० ); स्त्री—°री; ( उप पृ ३३० )। °राइ स्त्री [°राजि ] तरु-पंक्ति, वृत्त-समूह; ( चंड; सुर ३, ४२; ग्रभि ४४ ) । **ैराज, °राय** पुं [ °राज ] १ विक्रम की ब्राटवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा; ( मोह १०८ )। २ सिंह, केसरी; ( चंड )। °लइया, °लया स्त्री [ °लता ] १ एक स्त्री का नाम; (महा)। २ वह युन जिसको एक ही शाखा हो; (कप्प: राय)। °वाल वि [ °पाल ] उद्यान-पालक, माली; ( उप ६८६ टी )। °वास gं [ °वास ] अराय में रहना; (पि ३४१) 🖟 °वासी स्त्री [वासी ] नगरी-विशेष; (राज ) । °वि-दुग्ग न [ ेविदुर्ग ] नानाविध वृत्तों का समृहः ( सुत्र २, २, ८; भग )। 'विरोहि पुं [ 'विरोहिन् ] श्राषाढ मासः ( सुउज १०, १६ )। °संड पुन [ °पण्ड ] अनेकविध बृत्तों की घटा--समूह; (ठा २, ४; भग; खाया १, २; ग्रोप)। °हित्थ पुं [ °हिस्तिन् ] जंगल का हाथी; ( से ८, ३६ )। ीळ, ीळ स्त्री [ीळ ] वन-पंक्ति; ( गा ४७६; हे २, ١ ( ٥٥ هـ वणइ स्त्री [ दे ] वन-राजि, वृद्ध-पंक्तिः; ( दे ७, ३८; षड् )। वणण न [ वनन ] बछडे को उसकी माता से भिन्न दूसरी गो ुर्से लगाना; ( पगह १, २—पत २६ )। घणिद्धि स्त्री [ दे ] गो-बृन्द, गो-समूह; ( दे ७, ३८ )। र्वणनत्तिअ वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ; ( षड् )। 🛶 वणपक्कसावअ पुं [दे ] शरभ, श्वापद विशोष; (दे ७, १२)। वणप्पद युं [ वनस्पति ] १ वृत्त-विशेष, फूल के विना ही जिसमें फल लगता हो वह वृत्त; ( हे २, ६६; कुमा )। २

लता, गुल्म, वृत्त आदि कोई भी गाछ, पेड़ मात; (भग)।

३ न. फल; ( कुमा ३, २६ )। °काइअ वि [ °कायिक ]

```
वनस्पति का जीव; (भग)। : • *
 वणय पुं विनक दूसरी नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान;
  ्र(देवेन्द्र ६)।
  चुणरिस ( अप ) देखो चाणारसी; ( पिंग; पि ३१४ ) ।
  चणव पुं [दे ] दावानल; (दे ७, ३७)।
  वणसवाई स्त्री [दे] कोकिला, कोयल; (दे ७, ४२; पात्र)।
  वणस्सइ देखो वणप्फइ; (हे २, ६६; जी २; उव; पगण
  ્રુવ-) ા
💸 चणाय वि [ दे ] न्याध से न्याप्त; ( दे ७, ३४ )। 🕟
ूर्वणार षुं [दे ] दमनीय बछड़ा; ( दे ७, ३७ )।
  विण वि [ व्रणिन् ] घाव वाला, जिसको घाव हुआ हो वह;
   .(दे ६, ३६; पंचा १६, ११)।
  चिण ) पुं [ चिणिज् ] वनिया, व्यापारी, वैश्य; ( श्रीप:
  वणिअ ∫ उप ७२८ टी; सुर १४, ६६; सुपा २७६; सुर १,
    ११३; प्रासु ८०; कुमा; महा )।
  विणिअ वि [ व्रिणित ] व्रण-युक्त, घाव वाला; ( गा ४४८;
  ∖६४६; पडम ७४, १३ )।
  विणिअ पुं [ वनीपक ] भिज्ञक, भिलारी; "विण जायणि ति
   विषयो पायपाणं वर्णेइति" (पिंड ४४३)।
  विणाञ न विणाज ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करणः; ( विसे
   ३३४८; सूत्रनि ११ ) ा
  वणिआ स्त्री [वनिका ] वाटिका, वगीचा; "असोयवणिश्राद
   मज्भयार्ग्सि" (भाव ७: उवा )।
  विणाञा स्त्री [ विनिता ] स्त्री, महिला, नारी; ( गा १७; कुमा;
   तंदु ४०: सम्मत १७४ )।
  घणिज देखो घणिअ=विषाजुः ( चारु ३४ )।
  वणिज ) न [वाणिज्य ] व्यापार, वेपार; "एतियकालं
  चिंगिज्ज ∫ हट्टे जइ तं चिंद्वेसि विषाजकए" (सुपा ५१०;
    २४२ ). "उज्जेणी-श्रागश्रो विणाजेणां" ( पडम ३३, ६६; स
   । ४४३; सुर १, ६०; कुप्र ३६४; सुपा ३८४; प्रासू ८०; भवि;
 🕍 आ १२)। "ारय वि [ "कारक ] व्यापारी; (सुपा
   ः३४३; उप प्र १०४ )।
  वणी स्त्री [ घनी ] १ भीख से प्राप्त धन; (ठा ४, ३—५त
    ३४१)। २ फली-विरोष, जिससे कपास निकलता है;
   (राज)।
  वणीमग ) पुं [वनीपक ] याचक, भिन्नुक, भिखारी; ( ठा
  षणीमय र्र १, ३; सुपा १६८; सण; आघ ४३६ )।
  वणे ग्र. इन ग्रथों का स्चक अन्यय;---१ निश्रय; (हे र,
```

२०६; कुमा )। २ विकल्प; ३ अनुकम्पनीय; ४ संभा-वना; (हे २, २०६) । विकास सम्बद्धाः वणेचर देखो वण-यर; ( रयण ४६ )। वण्ण सक विर्णय ] १ वर्णन करना । ं २ प्रशंसा करना । · ३ रॅंगना । वर्गणत्रामो; (पि ४६०)। कर्म-विगणन्नर; (सिरि १२८८), विषिग्रह ( अप ); (हे ४, ३४४)। वक्-चण्णंतः (गा ३५०)। हेक्-चण्णिउं; (पि १७३)। क्र—वण्णणिज्ञ, वण्णेअन्वः (हे ३, १७६; भग )। वण्णा पुं [ वर्ण ] १ प्रशंसा, रलाघा; ('उप ६०७.)। २ 'यश, कीर्ति; ( খ্রोघ ६० )। ে ২ शुक्त খ্রাदि रँग; ( শग; ठा ४, ४; उवा )। ४ अकार आदि अत्तर; ५ बाह्मण, वैश्य त्रादि जाति; 🐧 गुण; ७ द्यंगराग; 🗀 सुवर्गा, सोना; ६ विलेपन की वस्तु; १० व्रत-विशेष; ११ वर्णन; १२ विलेपन-क्रिया; १३ गीत का क्रम; १४ चित्र; (हे १, १७७; प्राप्त ) । १५ कर्म-विशेष, शुक्ल भादि वर्षाः का कारण-भूत कर्म; (कम्म १, २४)। १६ संयम; १७ मोज्ञ, मुक्तिः; ( आचा )। १८ न. कुंकुमः; (हे १, १४२)। °णाम, °नाम पुंन [ °नामन् ] कर्म-विशेष; ( राज; सम ६७)। °मंत वि ि वत् । प्रशस्त वर्षः वालाः (भग)। ेवाइ वि [ °वादिन् ] श्लाघा-कर्ता, प्रशंसकः ( वव १ )। °दाय पुं [ °वाद ] प्रशंसा, श्लाघा; (पंचा ६, २३)। ेश्वास पुं [ ेश्वास ] वर्णन-प्रकरण, वर्णन-पद्धति; ( जीव ३; उवा )। **ावास** पुं [ °न्यास ] वर्णन-विस्तार; (भग; ्रखंबा ) । वण्ण वि [ दे ] १ अञ्छ, स्वच्छ; २ रक्त; ( दे ७, ८३)। °वरण देखो पण्णः ( गा ६०१; गउड )। वण्णम देखो घण्णयः ( उनाः ग्रीप )। वर्णणान [वर्णन] १ श्डाघा, प्रशंसा; (कप्पू)। २ विवेचन, विवरण, निरूपण; ( रयण ४ )। वणणणा स्त्री [वर्णना] अपर देखो; ( दे १, २१; सार्घ 88)1 र्विण्णय पुंत [ देे वर्णक ] १ घन्दन, श्रीखण्ड; ( दे ७, ३७; पंचा ८, २३ )। २ पिष्टातक-चूर्या, अंगरागः ( दे ७, ३७; स्वप्त ६१)। वर्णाय पुं [ वर्णक ] वर्णन-प्रनथ, वर्णन-प्रकरण; ( विपा १, १; उवा; ग्रीप ) । 🗼 विणाञ चि [ वर्णित ] जिसका वर्णन किया गंया हो वह;

```
( महा ) 1
विणिआ देखो विन्निआ; (गा ६२०)।
विण्ह पुं [ वृष्णि ] १ एक राजा, ज़ो अन्धक-गृष्णि नाम से
 प्रसिद्ध था; "विग्रह पिया धारिणी माया" ( अंत ३ )। रः
 एक अन्तकृद् महर्षि; "अक्खाभ पसेगाई वगही" ( अंत )।
 ३ ग्रन्धकदृष्णि-वंश में उत्पन्न, यादव; ( गांदि )। °द्सा
 स्रो, व, [ °दशा ] एक जैन आगम-प्रन्थ; (निर ४)। °पुं-
 गव पुं िप्गव ] यादव-श्रेष्ठः ( उत्त २२, १३; णाया १,
 १६--पल २११)।
विण्ह पुं [विह्नि ] १ अप्ति, आगः (पात्रः, महा )। २
 लोकान्तिक देवों की एक जाति; (णाया १, ५--पत १४१)।
 ३ चिलक वृत्तः, ४ भिलावाँ का पेड़ः, १ नीवू का गाछः; (हे
 २: ७४ )। ः
वत देखो वय=वतः ( चंड )।
वित देखो वड=व्रतिन्; ( उप ३८१ )।
वित देखो वड=श्रित: ( चंड )।
वतु पुं [ दे ] निवह, समृह; ( दे ७, ३२ )।
वत्त देखो वट्ट=वृत् । वत्तइ; (भिव ), वत्ति (शौ ); (स्वप्न
 €0)1
वत्त देखो वट्ट=वर्तय् । वत्तइ; (भिव )। वत्तेज्जः ( ग्राचा
 २, १४, ४२ )। वत्तेज्जासि, वत्तेहामि: ( उवा; पि ४२८ )।
वत्त न [ वार्त ] ब्राराग्य; ( उत्त १८, ३८ )।
वत्त वि [ व्याप्त ] फैला हुआ, भरपूर; (कप्प; विसे ३०३६)।
नत देखो वट्ट=इतः (स ३०८ः महाः सुर १, १७८ः; ३,
 ण्हः औपः हे १, १४४ )।
वत्त वि [ व्यक्त ] प्रकट, खुला; (धर्मसं ४४४ )।
वत्त न [ वक्त्र ] मुख, मुँह; ( हे १, १८; भवि )।
°घत्त देखो पत्त≕पत्त; (गा ६०४; हेका ४०; गउड )।
°वत्त देखो पत्त≕पातः (्गउडः गा ३०० )।
वत्त° देखो वत्ता; (भवि)। °यार वि[°कार] वार्ता
 कहने वाला; (भवि)।
वत्तअ पुं [ व्यत्यय ] १ त्रिपपेय, विपर्यास; २ व्यतिक्रम,
 उल्लंघन; ( प्राक्त २१ )।
वसए देखो वय=वच् ।
वत्तिं । ( अप ) देखो वत्ताः, ( कुमाः, हे ४, ४३२;
वसडी ∫ सण )।
वत्तण न [ वर्तन ] १ जीविका, निर्वाह, "कि न तुमं मच्छ-
 एहिं कुदुंबवत्तर्ण करेसि" ( कुप्र २८ )। २ आवृत्ति, प्रा-
```

वर्तन; (पंचा १२, ४३)। ३ स्थिति; ४ स्थापन; ४ वर्तन, होना; ६ वि वृत्ति वाला; ७ रहने वाला: ( संचि 90)1 वत्तणा स्त्री [ वर्तना ] अपर देखो; "वत्तणालक्खणो कालो" रैं ( उत्त २६, १०; आवम )। वत्तणी स्त्री [ वर्तनी ] मार्ग, रास्ता; ( पग्ह १, ३—पत ्रेश्ठ विसे १२०७; स्झनि ६१ टी; सुपा ४१८ )। वत्तद्ध वि [ दे ] १ सुन्दर; २ वहु-शिचित; ( दे ७, ८४)। वत्तमाण पुं [वर्तमान] १ काल-विशेष, चलता काल; ( प्राप्र; संचित १० )। २ वर्त्तमान-कालीन, विद्यमान; , ३ विद्यमानताः ( धर्मसं ५७३ )। **ँवत्तरि** देखो **सत्तरिः,** ( सम ⊏३ः, प्रासू १२६ः, पि ४४६ ) **।** वत्तव्व देखो वय≈वच् । वत्ता स्त्री [ दे ] स्त-वलनक, स्त्र-वेष्टन-यंत्र; ( पग्ह १, ४---पत ७८; तंदु २०)। देखो चत्ताः (दे)। वत्ता स्त्री [ वार्ता ] १ वात, कथा; ( से ६, ३८; सुपा ३८७; प्रास् १; इसा )। २ वृत्तान्त, हकीकत; (पात्र )। ३ हित्तः, ४ हुर्गाः, ५ कृषि-कर्म, खेतीः, ६ जनश्रुति, किंव-दन्ती; ७ गन्ध का अनुभव; 🗷 काल-कर्तृ क भूत-नारा; (हे २, ३०)। °लाव पुं[°लाप ] वातचीतः, (सिरि रदर )। वत्तार वि [ दै ] गर्वित, गर्व-युक्त; ( दे ७, ४१ )। वत्ति स्त्री [दे] सीमा; (दे ७, ३१०)। वित्त देखो विष्टुः ( गा २३२; ६४८; विसे १३६८ )। वित्ति वि [ वर्तिन् ] वर्तने वालाः; ( महा )। वित्त स्त्री [वृत्ति ] प्रवृत्तिः (सूत्र २, ४, २)। देखो वित्ति । वत्ति स्त्री [ व्यक्तित ] अमुक एक वस्तु, एकाकी वस्तु । °पइट्ठा स्त्री [ °प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठा-विशेष, जिस समय में जो तीर्थकर विद्यमान हो उसके विम्व की विधि-पूर्वक स्थापना: ( चेइय वित्ति वि [ वार्तिक ] कथाकार; "वित्तियो" (ह २, ३०)। २ पुंन टीका की टीका; (सम ४६; विसे १४२२)। ३ यन्थ की टीका—न्याख्या; ( विसे १३८१ ) । वत्तिअ वि [ वर्तित ] १ वृत्त—गोल किया हुआ; ( णाया १, ७ ) । २ आच्छादित; ( पडि )। **ँवत्तिअ देखो पच्चय**=प्रत्ययः; ( ग्रीप )। वत्तिआ देखो वृद्धिआ; ( प्राप्र )।

वत्तिणी स्त्री [ वर्तिनी ] मार्ग, रास्ताः ( पात्रः, स ४; सुर 93, 938.) 1: <mark>्वन्तो</mark> देखो **पत्ती**≕पत्नी; ( गा ७६; १०६; १७३ ) । वेलुं देखो वय=वच् । वत्त्रकाम वि [ वक्तुकाम ] वोलने की चाह वाला; ( स ३१८; अभि ४४; स्वप्त १०; नाटः विक ४० )। वत्तुल देखो वट्डुल: ( राज )। बत्थ पुन [ चस्त्र ] कपड़ा; ( ब्राचा २, १४, २२; उना; पगह १,१; उप पृ ३३३; सुपा ७२; ४६१; कुंगा: सुर ३,७०.)। °खेडू न [ °खेळ ] कला-विशेष; ( जं २ टी—पत १३७ )। °धोत्र वि [ °धाव ] वस्र धोने वाला; ('सूग्र १, ४, २, १७)। °पूस पुं [ 'पुष्य ] एक जैन मुनि: ( कुलक २२)। °पूसमित्त पुं [ °पुष्यमित्त्र ] एक जैन मुनि; (ती ७ )। °विज्जा स्त्री [विद्याः] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से वस्त्र-स्पर्श कराने से ही विमार अच्छा हो जाय; ( वव १)। °सोहग वि [ °शोधक ] वस्र धोने वाला; (स ४१) 1 वृत्थ वि व्यस्त ] पृथग्, भिन्न, जुदाः ( सुर १६, ११ )। ब्रेंट्यंडड पुं [ दे वस्त्रपुट ] तंवृ, कपड-कोट, वस्त्र-गृह; ( दे ७, ४४ )। वतथए देखो वस=वस्। वत्थंग पुं विस्ताङ्क ] कल्परूच की एक जाति, जो वस्त्र देने का काम करता है; ( पडम १०२, १२१ )। °वत्थर देखो पत्थर=प्रस्तरः ( गा ४४१ )। वत्थलिज्ज न [ वस्त्रलिय ] दो जैन मुनि-कुलों के नाम; (कप्प)। बत्थव्य वि [ वास्तव्य ] रहने वाला, निवासी; ( पिंड ४२७; पुर ३, ६१; पुपा ३६४; महा )। चतथाणी स्त्री दि न बल्ली-दिशोप; ( पराण १ --- पत ३३ ')। वत्थाणीअ वुन दि ] खाद्य-विशेषः "हत्थेण वत्थाणीएण भोच्चा कज्जं साघेंति" ( सुज्ज १०, १७ )। ्रवृत्थि पुं [ वस्ति ] १ दृति, मसकः (भग १, ६; १८, १०; ग्राया १, १८ ), 'वित्थिव्य वायपुराणो अतुक्करिसेग् जहाः तहा लवइ" ( संबोध १८ )। र अपान, गुरा; "वत्थी अवागां" ( पात्र, पगह १, ३ —पत्र ५३ )। ३ छाते में शलाका — न्सली-वैठाने का स्थान, छल का एक अवयव; (अपीप.)। °करम न [ °कर्मन् ] १ सिर आदि में चर्म-वेष्टन द्वारा किया जाता तैल ब्रादि का पूरण; २ मल साफ करने के लिए गुदा में बती ब्रादि का किया जाता प्रचेप; ( विपा १, १ --- पत्र

१४; खाया १, १३ )। °पुडम पुन [ °पुटक ] पेट का भीतरी प्रदेशः ( निर १, १ ) । वृत्थिय पुं [ वास्त्रिक ] वस्न बनाने वाला शिल्पी; (अणु ) । वत्थी स्त्री [ दे ] उटन, तापसों की पर्ण-कुटी; ( दे ७, ३१)। वत्थु न [ वस्तु: ] १ पदार्थ, चीज; ( पात्र; उवा; सम्म ५; सुपा ४०१; प्रासु ३०; १६१; ठा, ४, १ ही-प्रतः १८८ )। २ पुन- पूर्व-प्रन्थों का अध्ययन-प्रकरण, परिच्छेद; (सम २४: गोदि; त्रणु; कम्म १, ७ )। °पाल, °वाल पुं [ °पाल ] राजा वीरधंत्रल का एक सुप्रसिद्ध जैन मंत्री: ( ती 🤧 हम्मीर 97)1 वत्थु न [ वास्तु ] १ गृह, घर, "खेत्तत्रत्थुनिहिपरिमाणं करेड" ( उवा ) । २ गृहादि-निर्माण-शाहाः ( णाया १, १३ )। ३ शाक-विशेषः ( उना )। °पाढग वि [ °पाठक ] वास्तु-शास्त्र का अभ्यासी; (ग्राया १, १३; धर्मवि ३३)। °विज्जा स्त्री [ °विद्या ] गृह-निर्माण-कला; (भ्रौप; जं २ )। चत्थुल पुं वस्तुल ] गुच्छ श्रीर हरित वनस्पति-विशेष, शाक-विशेष; ( पर्णा १ - पत्र ३२; ३४; पव २४६ ) । वत्थूल पुं [ वस्तूल ] अपर देखों; "वत्थु( १त्थु ')ला थेग-पल्लंका" (जी ६)। वद देखो वयं=वद्। वदसि, वदहः ( उत्राः, भगः, कप्प )। भूका-वदासी: (भग)। हेक्--वदित्तए; (कप्प)। वद देखो वय=व्रत; ( प्राकृ १२; नाट-विक ४६ )। वदिंसा देखो वडेंसा: (देक)। बदिकलिअ वि दि विलित, लौटा हुआ; (दे ७, ४०)। वदूमग देखो वडुमग; ( आचा )। वहरू न [ दे वार्द्छ ] १ वहल, वादल, मेघ-घटा, दुर्दिन; (दे ७, ३४; हे ४, ४०१; सुपा ६४४; राय; झावम; ठा ३, ३---पत्न १४१ )। २ पुं. छठवीं नरक का दूसरा नरके-न्द्रक---नरक-स्थान; (देवेन्द्र १२)। वहिलया स्त्री दि वार्दिलका ] वदली, छोटा वहल, दुर्दिन; (,भग ६, ३३—प्ल ४६७; श्रीप )। वस देखो बङ्क=वर्धय । कर्म-वद्धिः ( सुपा ६० )। वंद्ध पुन [ वर्ध्य ] चर्म-रजु; "वजो वद्धो ( १ वन्भो वद्धो )" ( पांत्र; द ६, ८८; पद ८३; सम्मत्त १७४ )। वद देखा विद=रृद; ( प्राप्त; प्राकृ ७ )। वद्धण न निर्मन ] १ वृद्धि, बढ़ती; ( गाया १, १; कप्प)। २ वि. वडाने वाला; ( उप: ६७३; महा ) ।

```
वद्धणिथा ) ह्यी विश्वनिका, 'नी ] संमार्जनी, माहू: (दे
 बद्धणी ( ८, १७; ७, ४१ टी )।
 वद्धमाण पुं [ वर्धमान ] १ भगवान् महावीरः ( ग्राचा २,
   १४, १०; सम ४३; श्रंत; कप्प; पडि )। २ एक प्रसिद्ध
   जैनाचार्य; ( सार्घ ६३; विचार १६; ती १४; गु ८ )। ३
   स्कन्धारोपित पुरुष, कन्धे पर चढ़ाया हुआ पुरुष; (अंत; औप)।
   ४ एक शाधत जिन-देव; ५ एक शाधती जिन-प्रतिमा; ( पव
   ४६)। ६ न. गृह-विशेष; ( उत्त ६, २४ )। ७ राजा
   रामचन्द्र का एक प्रेचा-गृह—नाट्य-शाला: ( पउम ८०, ४)।
   देखो बङ्गाण।
  बद्धमाणग ) पुं [ वर्धमानक ] १ त्रठासी महाग्रहों में एक
  वद्धमाणय 🔰 महाप्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३—
    पत्न ७६)। २ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४०)! ३
    न. पात-विशेष, शराव; ( गाया १, १—पत्र ५४; पडम
    १०२, १२० )। ४ पुरुष पर ब्राह्ट पुरुष, पुरुष के कन्धे
    पर चढ़ा हुआ पुरुष; १ स्वस्तिक-पञ्चक; ६ प्रासाद-विशेष:
    एक तरह का महल; ( खाया १, १-पत १४; टी-पत
    १७)। ७ एक गाँव का नाम, अस्थिक श्राम; "अहिथना-
    मस्स पढमं वद्धमाणयं ति नामं होत्था" ( आवम ) । प
    वि. क्रुताभिमान, ग्रभिमानी, गर्वित; ( ग्रौप )।
  वद्धय वि [दे ] प्रधान, मुख्य; (दे ७, ३६^)।
  बद्धार सक [ वर्धयू ] बढ़ाना, गुजराती में 'वधारवं' । वक्क-
    वद्धारंत: ( सिंह १२; संवोध ४; इ ८ )।
  वद्धारिय वि [ वर्धित ] वढ़ाया हुया; ( भवि )।
  बद्धाव सक [ वर्धय्, वर्धापय् ] वधाई देना । वद्धावेष, व-
    द्धावेंति, (कप)। कर्म-वद्धावीत्रसिः; (रंभा)। वक्त--
    वद्धाविंत; ( सुपा २२० )। संक्--वद्धावित्ता; (कष्प)।
   बद्धावण न [ वर्धन, वर्धापन ] वधाई, अभ्युदय-निवेदन;
    ( भिवः; सुर ३, २४; महाः; सुपा १२२; १३४ )।
   वद्धावणिया स्त्री [ वर्धतिका, वर्धापनिका ] ऊपर देखो:
    (सिरि १३१६)।
   वद्धावय वि [ वर्धक, वर्धापक ] वधाई देने वाला; ( धुर
     १४, ७६; स ४७०; सुपा ३६१ )।
  वद्राविध वि [ वर्धित, वर्धापित ] जिसको वधाई दी गई
    हो वहः ( सुपा १२२; १६४ )।
🦯 विद्धिअ पुं [दे] १ षण्ड, नपुंसक; (दे ७,३७)।
  ं नपुंसक-विशेष, छोटी उन्न में ही क़ेद दे कर जिसका प्रगडकोष
    गलाया गया हो वह: ( पव् १०६ टी )।
```

चद्धिअ देखो चड्डिअ=गृद्धः ( भावे )। वद्धी स्त्री [ दे ] अवश्य-कृत्य, आवश्यक कर्तव्य; (दे ७, ३०)। बद्धीसक । पुन [दे बद्धीसक ] नाद्य-निरोप, एक प्रकार वद्धीसग रे का वाजा; (पगह २, ४ — पत १४६; ग्रनु ६)। वध देखो वह=वध; (कुमा)। वधय देखो वहय; (भग)। वध् देखो वहु; ( श्रीप )। वन्न देखो वण्ण=वर्णय्। वन्नेहिः ( कुमाः उव )। हेक्र--वन्निडं; (कुमा)। कृ—वन्नणिडजः; (सुर २, ६७; रयण १४)। वन्न देखो वण्ण=वर्णः (भगः उवः सुपा १०३ः सत्त १६ः कम्म ४, ४०; ठा ४, ३)। वन्नग देखो वण्णय; (कप्प; श्रा २३)। वन्नण देखो चण्णणः ( उप ७६८ टीः सिरि ७२७ )। वन्नणा देखो वण्णणाः (रभा)। वन्नय देखो वण्णयः ( पिंड ३०८; कप्प )। वन्तिअ देखो चिष्णअः (भग)। वन्निआ स्त्री [ वर्णिका ] १ वानगी, नमूना; ''सग्गस्स वर्त्रियो मिव नयरं इह अतिथ पाडलीपुत्तं" (धर्मवि ६४)। २ लाल रँग की मिट्टी; (जी ३)। विन्हि देखो विण्हि≈रुष्णि; ( उत्त २२, १३ )। वन्हि देखो विण्ह=बहिः ( चंड )। वष्प सक [ त्वच १ ] ढकना, त्राच्छादन करना । वष्पइ; (धात्वा १४१)। वण्प पुं विप्र । १ विजयक्षेत्र-विशेष, जंबूद्वीप का एक प्रान्त जिसकी राजधानी विजया है; ( ठा २, ३--पत ८०; जं ४)। २ पुंन. किला, दुर्ग, कोट; (ती ८)। ३ केदार, खेत; "के आरो विष्पणं वष्पो" (पाअ; आचा २, १, ४, २; दे ७, ८३ टी )। ४ तट, किनारा; "रोहो वप्पो य तडो" (पात्र)। १ उन्नत भू-भाग, ऊँची जमीन; ''वप्पाणि वा फ़िलिहािष वा पागारािष वा" ( ग्रामा २, १, १, २ ) ! 🧼 विष्य वि [दे] १ ततु, कृशः २ वलवान्, वलिष्ठः ३ भूत-गृहीत, भूताविष्ट; ( दे ७, ८३ )। वरपइराय देखो च-प्पइराय। वष्पगा देखां वष्पाः ( राज )। वप्पगावई स्त्री [ धप्रकावती ] जंबूद्वीप का एक विजय-सेत, जिसकी राजधानी का नाम अपराजिता है; ( ठा २, ३—पत न्न ; इक ) :

```
वप्पा स्त्री [ वप्रा ] १ भगवान् निमनाथजी की माता का नाम;
   (सम १४१)। २ दशर्वे चकवर्ती राजा हरिपेण की माता
   का नाम; ( पडम ८, १४४; सम १५२ )।
 स्प्रिय पुं दि । १ केदार, खेत; ( षड )। २ नपुंसक-
   विशेष; (पुण्फ १२६)। ३ वि रक्त, राग-युक्त; (पड्)।
् चप्पिण पुंन [ दे ] १ केदार, खेत; (दे ७, ८५; ग्रौप; खाया
   १, १ टी-पत २; पात्र, पडम २, १२; पग्ह १, १; २,
   १)। २ वि. उपित, जिसने वास किया हो वह; ( दे ७,
   5岁)1
√ वप्पीअ पुं [ दे ] चातक पत्ती; ( दे ७, ३३ ) ।
ा. वर्णीडिअ न [दे] चेत्र, खेत; (दे ७, ४८)।
 ेवप्पीह पुं [दे ] स्तूप, मिट्टी आदि का कूट; (दे ७, ४०)।
् चप्पे ग्र. [दे] इन ग्रथों का सूचक भ्रव्ययः — १ उपहास-
   युक्त उल्लापन; २ विस्मय, श्रार्थ्य; (संद्धि ४७)।
  वप्ताउल देखो वप्ताउल; (दे ६, ६२ टी)।
् वफर न [दे ] राख-विशेष; ( सुर १३, १४६ )।
  वन्भ° देखो यह=वहु।
  बुट्म पुं [ वभ्र ] पशु-विशेष; ( स ४३७ )।
् चंद्रभय न [दे] कमलोदर, कमल का मध्य भाग; (दे ७,
    ३८ ) ।
  वभिचरिअ वि [ व्यभिचरित ] व्यभिचार दोष से दूषित;
    (श्रा १४)।
  विभिचार देखो वहिचार; (स ७११)।
  वभिचारि वि व्यभिचारित् ] १ न्याय-शास्त्रोक्त दोष-
    विशेष से दूषित, ऐकान्तिक; (धर्मसं १२२७; पंचा २, ३७)।
    २ पुं. परस्ती-लम्पट; ( वव ६: ७ )।
  विभियार देखें। विहिचार; ( उनर ७६ )।
  वम सक [ वम् ] उलटी करना । वक् - वमंत, वममाणः
    ( गउड: विपा १, ७ )। संकृ—वंता; ( त्राचा; स्त्र १,
    ६, २६ )। कृ—चम्मः ( उर १, ७ )।
   वमग वि [ वामक ] उलटी करने वाला; ( चेइय १०३ )।
 विमण न विमन ] उलटी, वान्ति, कै: ( श्राचा; गाया १,
     93)1
   वमाल सक [पुञ्जय्] १ इकद्वा करना । २ विस्तारना ।
   . वसालप: (हे ४, १०२; षड् )।
   वमाल पुं [दे ] कलकल, कोलाहल; (दे ६, ६०; पाअ; स
    ४३४; ५२०; भवि )।
   वमाल पुं [ पुञ्ज ] राशि, ढ्गः; ( सण )।
```

चमालण न [पुजन ] १ इक्द्रा करना; २ विस्तार; ३ वि. इकड़ा करने वाला; ४ विस्तार्ने वाला; (कुमा ) । वम्म पुन [ वर्मन् ] कवच, संनाह, वख्तर: ( प्राप्न; कुमा ) । वसम देखो वस । वस्मध ) पुं [मन्मथ ] कामदेय, कंदर्प; ( चंड: प्राप्र; हे १, वस्मह ∫ २४२; २, ६१; पात्र )। वम्मा देखो वामाः (कप्यः पडम २०, ४६; मुख २३, १; पव ११)। विमिश्र वि विर्मित ] कवित्त, संनाह-युक्तः (विपा १, २-- पत्र २३)। विमाय ) पुं [ चलमीक ] कीट-विशेप-कृत मिट्टी का स्तूप; वस्मीअ ( सुत्र २, १, २६; हे १, १०१; षड्; पाझ; सं १२३; सुपा ३१७)। वम्मीइ पुं [ वाल्मीकि ] एक प्रसिद्ध ऋषि, रामायण-कर्ता मुनि; ( उत्तर १०३ )। र्वम्मीसर पुं [ दे ] काम, कन्दर्पः ( दे ७, ४२ )। वम्ह न दि वल्मीकः (दे ७, ३१)। वम्ह पुं [ ब्रह्मन् ] १ वृत्त-विशेष, पलाश का पेड़; "नग्गोह-व्रम्हा तरू" ( पटम ४३, ७६ )। २—देखो वंभ; (प्राप्र)। बम्हल न [ दे ] केसर, किंजल्क; (दे ७, ३३; हे २, १७४)। वस्हाण देखो वंभण; ( कुमा )। वय सक विच् वोलना, कहना। वश्रइ, वश्रए; (षड् )। भवि— विच्छिहिइ, विच्छिइ, विच्छिहित, विच्छिति, वोच्छिइ, वोच्छिहिइ, वोच्छिति, वोच्छिहिंति, वोच्छे; ( संचि ३२; पड्; हे ३, १७१; कुमा )। कर्म—बुच्चइ; (कुमा )। कर्म— भवि—वक्न—ववखमाण; (विसे १०५३)। लंक-वइत्ता, वच्चा, चोत्तूणः ( ठा ३,१--पत १०८ः; स्य २, १, ६: हे ४, २११; कुमा )। हेक्ट-वत्तप, बतुं, बोतुं; ( ब्राचा: श्रभि १७२; हे ४, २११; कुमा )। कृ—वच्च, वत्तव्य, बोत्तव्य; (विषे २; उप १३६ टी; ६४८ टी; ७६८ टी: पिंड ८७; धर्मसं ६२२; सुर ४, ६७; सुपा ११०; ग्रीपः उवाः हे ४, २११ ), देखो वयणिज्ज। वय सक [ वदु ] बोलना, कहना । वयइ, वयसि; (कस; कप्प ), वर्जा, वएजा; (कप्प )। भूका-वयासि, वया-सी; ( ग्रीप: कप्प: भग; महा )। वक्-वयंत, वयमाण, वएमाण; (कप्प; काल; ठा ४,४--पत २७४; सम्म ६६; ठा ७ )। संक -वइत्ता; ( श्राचा )। हेक्र--वइत्तए; (क्षण)।

वय सक [ त्रंज् ] जाना, गमन करना । वयहः ( सुर १, २४८) । वयउः (सहा), वइंउंजः ( गच्छ २, ६१ ) । कृ—वयंतः ( सुर ३, ३७; सुषा ४३२) । कृ—वंइयव्वः; ( राज )। द्रय पुं [ वक ] पशु-विशेष, भेड़िया; ( पउम ११८, ७ )। े वय पुं [ दें ] गृघ्र पत्ती; ( दे ७, २६; पात्र )। व्या.पुं [ वज ] १ संस्कार-करणः, २ गमनः ( श्रा २३ )। वय पुं [ त्रज ] १ देश-विशेष; ( गा ११२ )। २ गोफुल, दस हजार गौत्रों का समूह; ( गाया १, १ टी-पत ४३; श्रा २३)। ३ मार्ग, रास्ताः, ४ संस्कार-करणः, १ गमन, गतिः, श्रा २३)। ६ समूह, यूथ; (श्रा २३; स २६७; सुपा २८८; ती ३ )। वय पुं [ व्यय ] १ खर्च; ( स ४०३ )। २ हानि, नुकशान; ( उन; प्रासू १८१)। देखो विअ≐व्यय । वय न [ वचस् ] वचन, उक्तिः ( सुझ १, १, २, २३; १, २, २, १६; सुपा १९४; भास ६१; दं २२)। °समिअः वि [ °सिमित ] वच्न का संयमी; ( भग )। वय प्रुं [ वद् ] कथन, उक्तिः; ( श्रा २३ )। वय पुंन [ व्रत ] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा; ( भग; पंचा १०, प्; कुमा; उप २११ टी; झोघभा २; प्रासु ११४)। भते वि [ °वत् ] वती; ( ब्राचा २, १, ६, १ )। वयं पुंत [वयस्] १ उम्र, त्रायुः, (ठा ३, ३; ४, ४; गा २३२; उप पृ १८; कुमा; प्रास् ४८; श्रा १४ )। ( गडड; डप प्र १८ )। °तथा वि [ °स्था] तरुण, युवा; (ं बुख १, १६ )। 'परिणाम वुं [ 'परिणाम ] बृद्धता, बुढ़ांपा; (से ४, २३; पात्र )। °वय पुं [ पच ] पचन, पाक; ( श्रा २३ )। °वय देखो पय=पद; (स ३४४; श्रा २३; गउड; कप्पू; से १, . २४ ) । °वय देखो पय=पयस्; ( कुमा )। व्यंग न [ दे ] फल-विशेष; ( सिरि १९६८ )। वयंतरिक्ष वि [ वृंत्यन्तरित ] बाड़ से तिरोहित; ( दे २, 1 ( \$3. · **वर्यंस** पुं [ वयस्य ] समान उमर वाला मितः ः( ठा ३, १— पत ११४; हे १, २६; महा )। वयंति देखो वच्चंसि=वचस्विनः ( राज )। वयंसी स्नी [ वयस्या ] सखी, सहेली; ( कप्पू )। वयड पुं [ दे ] वाटिका, वगीचा; ( दे ७, ३४ )।

वयंग न [ दे ] १ मन्दिर, गृहं; २ शय्या, विछोना; ( दे ७, -**⊏**ሂ ) ⊦ वयण पुन [ वदन ] १ मुख, मुँह; "वश्रणो, वश्रणं" ( प्राकृ ३३; पि ३४८; सर २, २४३; ३, ४४; प्रासु ६२ )। 🧺 न. कथन, उक्ति: (विसे २७६४)। वयण पुन [ वचन ] १ उन्ति, कथन; "वयणा, वयणाई" (हे १, ३३; पन २; सुर ३, ६४; प्रासू १४; १२४; १४०; कुमा )। २ एकत्व ग्रादि संख्या का बोधक व्याकरण-शास्त्रोक्त प्रत्ययः; ( पगह २, २ टी—पत्र १९८ )। ′ ः वयणिज्ज वि [ वचनीय ] १ वाच्य, कथनीयं, अभिधेयः "वत्थुं दव्यद्विग्रस्स वयगिज्जं" ( सम्म ५; सुत्र २, १, ६०)। २ निन्दनीय; ( सुपा २०० ) । ३ उपालम्भनीय, उलहना देने योग्य; (कुप्र ३)। ४ न वचन, राब्द; (से ४, १३; सम्म ४३; काप्र ⊏६६ )। ४ लोकापवाद, निन्दा; (स ५३२)। वयर वि [दे] वृर्णित; (दे ७, ३४)]. वयर देखो वहर=वजः ( कप्पः उवः स्रोधभा ५; सार्ध ३४ः भग; त्र्रीप )। °वयर देखो पयर≔प्रकर; ( से १, २२ )। वयराड देखो वइराड; (सत ६० टी)। वयल वि:[दे] १ विकसता, खिलता; (दे ७, ८४)। १ पुं. कलकल, कोलाहल; ( दे ७, ८४; पात्र )। वंयली स्त्री [ दे ] लता-विशेष, निद्राकरी लता; ( दे ७, ३४; °वयस देखो वय=वयस् ; "सवयसं'' (ब्राचा १, ८, २, २)। वयस्स देखो वयंसः ( स ३१४; मोह ४७; ग्रमि ५४; स्वप्न 1. (30 वया स्त्री [ वर्षा ] १ विवर, छिद, २ मेद, चरवी; (श्रा २३)। वया स्त्री [ वचा ] १ ब्रोषधि-विशेष; २ मैना, सारिका; (श्रा २३)। देखो वचा। वया स्ती [ व्यजा ] १ मार्ग-विशेष, ऊष को खींचने के लिए रज्जु-वद्ध घट त्रादि डालने का मार्ग; २ प्रेरण-दराड; ( श्रा २३) वर सक [ वृ ] १, सगाई करना, संवन्ध करना। २ ब्राच्छा-दन करना, ढकना। ३ याचना करना। ४ सेवा करना। वरइ; ( हे ४, २३४; धुन १६; प्राप्त; पड् ), ''वर वरेहि', ( कुप्र ८० ), "वरं वरसु इच्छियं" ( श्रा १२ )। भवि— वरिस्साः; (सिरि ५१६)। कृ—वरणीअ; (पडम ३८, 108)1

वर सक [ वर्यू ] १ प्राप्त करने की इच्छा करना । २ संसृष्ट करना । यरइ, वरयति; (भवि: मुज्ज ७), "के सूरियं वरयते" ( सुउन १, १ )। वकु—वरितः ( सुउन ७ )। ्रवर पुं [ वर ] १ पति, स्वामी, दुलहा; ( सःण्यः, स्वप्न ४१; गा ४०४; ४७६; भवि )। २ वरदान, देव ग्रादि का प्रसाद; ं (कुमा; श्रा १२; २७; कुप्र ८०; भिव )। ३ वि. श्रेष्ट, उत्तम; ( कप्प; महा; कुमा; प्रास् १२; १७१ )। ४ अभीष्ट; - (आ १२; कुप्र ८० )। १ न कुछ अभीष्ट, अच्छा; "वरं मे अप्पा दंतो" ( उत्त १, १६; प्राप्त २२; ३८; १५६ )। ैदत्त पुं [ °दत्त ] १ भगवान् नेमिनाथजी का प्रथम शिष्यः . ( सम १४२; कप्प )। २ एक राज-कुमार; ( विपा २, १; १०)। °दाम न [ °दामन् ] एक तीर्थः ( ठा ३, १-पत १२२; इक; सण )। °धणु वुं [ °धनुष् ] एक मन्ति-कुमार, ब्रह्मदत्त चक्त्रतीं का वाल-मित्र; (महा )। "पुरिस्त पुं [ °पुरुष ] वासुदेव; ( पराण १७—पत ५२६; राय; आवम; जीव ३ )। °माल पुं [ °माल ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र 9३३)। °साला स्त्री (°माला ] वर को पहनायी जाती 🎍 माला, वरत्व-सूचक माला; ( कुप्र ४०७ )। °रुइ युं [ °रु-चि ] राजा नन्द के समय का एक विद्वान् त्राह्मण; ( क्रप्र ४४७ )। °वरिया स्त्री [ °वरिका ] अभीष्ट वस्तु माँगने के लिए की जाती घोषणा, ईप्सित वस्तु के दान देने की घो-पणा; ( णाया १, ५—पत १११; त्रावम; स ४०१; सुर · १६, १८; सुगा ७२ः) । °सरक न [ °सरक़ ] खाद्य-विरोप; ( पग्ह २, ६ —पत्न १४८ )। °सिट्ट पुंन [ °शिष्ट ] : यम लोकपाल का एक विमान; ( भग ३, ७—पत . १९७; देवेन्द्र २७०)। वर देखो वार। °विलया स्त्री [ °विनता ] वेश्या; (कुमा)। °वर देखां पर; "जीवाणमभयदाणं जा देइ दयावरो नरो निच्चं" (कुप्र १८२)। वरहुअ वि [ दे ] धान्य-विशेष; ( दे ७, ४६ )। बरइत्त पुं दि बरियत् ] श्रिभनव वर, दुलहा; ( दे ७, ४४; 🐈 पड्; भवि ) 🛭 वरई देखो वरय=गराक। वरउप्पत वि [ दे ] मृत; ( दे ७, ४७ )।

वरं देखो परं=परम्; "अदो वरं विरुद्धमम्हाण इत्थ अंवत्थाणं"

चरंड पुं वरण्ड ] १ दीर्घ काण्ठ, लम्बो लकड़ी; २ भित्ति,

( मोह ६२: स्वप्न २०६ )। 🗀

भीत; ( मृच्छ ६ ) ।

वरंड पुं [ दे ] १ तृषा-पुळ्ज, तृषा-संचय; ( चार ३ )। ः र प्राकार, किला; ( द ७, ८६; षड् ;)। ३ कपोतपाली, गाल पर लगाई जाती कस्तुरी आदि की छटा; (दे ७, ८६)। ४ समूह; (गा ६३०)। वरंडिया स्त्री [दे] छोटा वरंडा, वरामदा, दालान; ( सुपा २०३)। वरक्ख न [ वराख्य ] गन्ध-इब्य विशेष, सिल्ह्क; ( से ६, 1 ( 88 . चरक्ख पुं [ चराक्ष ] १ योगी; २ यन्न; ३ वि. श्रेष्ठ इन्द्रिय वाला; (से ६, ४४)। वंरक्खा स्त्री [ वराख्या ] तिफला; ( सं ६, ४४ )। र्चरह पुं [ दे ] धान्य-विशेष; ( पव १४४ )। चरडा ) खो [दे वरटा ] १ तैलाटी, कीट-विशेष, गंधोली; वरडी 🕽 २ दंश-श्रंमर, जन्तु-विशेष; ( मृच्छ १२; दे ७, -4 ) ا वरण न [ वरण ] १ सगाई, विवाह-संवन्धः ( सुपा ३४४: सुरं १, १२६; ४,१० )। २ तट, किनारा; (गड़ड़)। ३ पूल, सेतु; ( आघ ३० )। ४ प्राकार, किला; ( गा २४४ )। १ स्त्रीकार, ग्रहण; (राज), देखो चीर-चरण। ६ पुं. देश-विशेष, एक ब्रार्य-देश; "वहराड वच्छ वरणा बच्छा" ( सूब-नि ६६ टी; इक ), देखो वरुण। वरणय न विरणक | तृता-विशेष; (गडड )। वरंणसि ( ब्रप ) देखा वाराणसी; ( पि ३५४ )। वरणा स्त्री [वरणा] १ काशी की एक नदी; (राज)। २ अच्छ देश की प्राचीन राजधानी; ( स्अनि ६६ टी ), देखो वरुणा । वरणीअ देखो वर=१। वरत वि [ दे ] १ पीत; २ पतित; ३ पेटित, सहत; ( पड् )। वरत्ता स्त्री [वरत्रा ] रज्जु, रस्सी; (पात्र; विपा १, ६: सुपा १६२)। वरय पुं [ वरक ] सगाई करने वाला, विवाह का प्रार्थक पुरुष; ( सुर ६, ११४ )। वरय दुं [दे ] शालि-विशेष, एक तरह का धान्य; ( दे ७, ३६ .)। वस्य वि [ वराक ] दीन, गरीव, विचारा, रंक; ( पात्र; सुर र, १३; ६, १६४; सुपा ६३; गा ४३३ ), स्रो---°रर्इ; (संदित्र २; पि ५०)।

चरला स्त्री [ चरला ] हंसी, हंसपद्मी की मादा: ( पात्र )। वरिस देखो वरिस; ( मोह ३० )। चरहांड अक [ निर्+स ] बाहर निकलना । वरहांडर; (हे 8, 48)1 वरहाडिअ वि [निःस्त ] वाहर निकला हुआ, निर्गतः (कुमा)। वराग देखो वराय; (रंभा)। वराड , पुं [ वराट, °क ] १ दिल्ला का एक देश, जा वराडग 🗦 ब्राजकल भी 'वरार' नाम से प्रसिद्ध है; ( कुप्र वराडय ) २४४; सुख १८, ३४; राज )। २ कपर्दक, कौड़ा; ( उत ३६, १३०; ग्रोघ ३३४; श्रा १ )। कौड़ियों का जूया जिसे वालक खेलते हैं; ( मोह ८६ )। वराडिया स्त्री [ वराटिका ] कपर्दिका, कौड़ी; (सुपा २०३)। वराय देखो वरय=वराकः ( गा ६१; ६६; १४१; महा )। स्त्री-"राइआ, "राई; (गा ४६२; पि ३४०)। वरावड पुं व [ वरावट ] देश-विशेष; (पडम ६८, ६४)। वराह पुं [ वराह ] १ शुकर, सुझर; ( पात्र )। २ भग-वान् सुविधिनाथ का प्रथम शिष्यः ( सम १५२ )। वराही स्री [ वराही ] विद्या-विशेषः, ( विसे २४५३ )। वरि अ [ वरम् ] अच्छा, ठीकः "वरि मरखं मा विरहो, विरहो अइदूसहो म्ह पिंडहाइ । वरि एक्कं चिय मर्गां, जेगा समप्पति दुक्लाई ॥" (सुर ४, १८२; भवि )। वरिअ देखो वज्ज=वर्य; (हे २, १०७; पड् )। वरिअ वि [ वृत ] १ स्वीकृत; ( से १२, ८८ )। २ सेवित; (भिव )। ३ जिसकी सगाई की गई हो वहः (वसुः महा)। ४ न सगाई करना; "सुवरियं ति" ( उप ६४८ टी )। वरिष्ट पुं [ वरिष्ठ ] १ भरत-चेल का भावी बारहवाँ चक्रवर्ती राजा; (सम १४४)। २ अति-श्रेष्ठ; ( औप; कप्पः उप पृ ३८४; सुपा ४०३; भवि )। ्रं चरित्ल न [ दे ] वस्न-विशेषः; ( कप्पू )। वरिस सक [ वृष् ] वरसना, वृष्टि करना । वरिसइ; ( हे ४, २३४; प्राप्त ) । वक्च चरिसंत, चरिसमाण; ( सुपा ६२४; ६२३)। हेक्--चिरिसिउं; (पि १३४)। वरिस पुंन [ वर्ष ] १ वृष्टि, वर्षा; ( कुमा; कप्पू; भवि )। २ संवत्सर, साल; ( कुमा; सुपा ४४२; नव ६; दं २७: कृष्पु ; कम्म १, १८ )। ३ जंबू-द्वीप; ४ जंबूद्वीप का ग्रंश-विशेष, भारत मादि चेतः, ४ मेघः, (हे र, १०४)। °अ वि [ °ज ]

वर्षा में उत्पन्न; (षड्)। °कण्हन [°कृष्ण] १ एक गोतः, २ पुंस्ती. उस गोल में उत्पन्नः (ठा ७--पत ३६०)। <sup>°</sup>धर पुं [ <sup>°</sup>धर ] अन्तःपुर-रत्तक पगढ-विशेष; ( गाया १, १—पत ३७; कप्पु; औप ४४ टि )। °वर पुं [ °वर भू वही अनन्तरोक्त अर्थ; (औप)। देखो वास=वर्ष। चरिसिविअ वि [ वर्षित ] वरसाया हुआ; ( सुपा २२३ )। चरिसा स्त्री विर्धा ? वृष्टि, पानी का वरसना; (हे २, १०५)। २ वर्षा-काल, श्रावण श्रौर भादों का महीना; (प्रयो ७४)। °काल पुं [ °काल ] वर्षा ऋतु, प्राप्तप्; (कुप्र ७४)। "रत्त पुं[ "रात्र ] वही त्रर्थ; (ठा ६; णाया १, १—पल ६३)। °ल देखो °काल; (पव ८४; महा)। देखो वासा। वरिसि वि [ वर्षिन् ] वरसने वाला; ( वेग्री १९१ )। वरिसिणी स्त्री [ वर्षिणी ] विद्या-विशेष; (पडम ७, १४२)। वरिसोलक पुं [दे वर्षोलक ] पक्षात्र-विशेष, एक प्रकार का खाद्य; (पद ४ टी )। °चरिहरिअ देखो परिहरिअ; ( से ७, ३८ )। वर ) पुन [दे] देखो वरुअ; "चंपयतरुणो वरुणो फुल्लं 🎣 वरुअ ∫ ति सुरहिजलिसचा(१ता )" (ंसंबोध ४७ )। वर्स्ट पुं [ वरुण्ट ] एक शिल्पि-जातिः ( राज )। वरुड पुं [ वरुड ] एक अन्त्यज-जाति; ( दे २, ८४ )। वरुण पुं [वरुण] १ चमर आदि इन्द्रों का पश्चिम दिशा का लोकपाल; ( ठा ४, १—पत १६७; १६८; इक )। २ वंलि-श्रादि इन्द्रों का उत्तर दिशा का लोकपाल; (ठा ४, १)। ३ लोकान्तिक देवों की एक जाति; ( ग्राया १, ५--पल १४१)। ४ भगवान् मुनिसुत्रत का शासनाधिष्ठायक यन्तः ( संति = ) । १ शतभिषक् नत्तत्व का अधिष्ठाता देव; ( मुज १०, १२)। ६ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३१)। ७ वृत्त की एक जाति; (पन ४)। 🖛 ब्रहोरात का पनरहवाँ मुहूर्त; ( सुज्ज १०, १३; सम ५१ )। ६ एक विद्याधर-नरपति; ( पडम ६, ४४; १६, १२ )। १० एक श्रेष्ठि-पुत्र; ( सुपा ४४६ )। ११ छन्द-विशेष; ( पिंग )। १२ वरुण-वर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३—पत्र ३४८ )। १३ पुंब्एक आर्य-देश; (पव २७४)। °काइय पुं [ °कायिक ] वरुण लोकपाल के भृत्य-स्थानीय देवों की एक जाति; (भग ३, ७-पत १९६) । °देवकाइय पुं [ °देव-कायिक ] वही अर्थ; (भग ३, ७)। ° द्यम पुं [ ° प्रभ ] १ वरुणवर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; ( जीव ३---पत

'३४८ )। र वरुण लोकपाल का उत्पात-पर्वत; (ठा १०— पत ४८२)। °प्पभा स्त्री ( प्रभा व वर्णप्रभ पर्वत की ुद्रिचिया दिशा में स्थित वरुण लोकपाल की एक राजधानी; े( दीव )। °वर पुं [ °वर ] एक द्वीप का नाम; (जीव ३— पत ३४८; सुउज १६ )। वरुणा स्त्री [ वरुणा ] १ अच्छ देश की प्राचीन राजधानी; (पन २७५)। २ वरुणप्रभ पर्वत की पूर्व दिशा में स्थित वरुण-नामक लोकपाल की एक राजधानी: (दीव)। ३ एक राज-पत्नी; ( पडम ७, ४४ ) । वरुणी स्त्री [ वरुणी ] विद्या-विरोष: ( पउम ७, १४० )। वरुणोअ ) पुं [ वरुणोद ] एक समुद्र; ( ठा ७—पत्र ४०५; वरुणोद् ∫ इक; सुउज १६)। वरुल पुं. व. [ वरुल ] देश-विशेष; ( पडम ६८, ६४ )। वरूहिणी स्त्री [ वरूथिनी ] सेना, सैन्य; ( पात्र )। वरेइत्थ न [दे] फल; (दे ७, ४७)। वल अक [ वल् ] १ लौटना; वापिस आना; २ मुड़ना, टेढ़ा ्रहोना; गुजराती में 'बळुवुं'। ३ उत्पन्न होना। ४ सक टकना । ४ <u>जाना, गमन करना</u> । ६ साधना । वल**इ**; (हे ४, १५६; षड्ः गा ४४६; धात्वा १५२ )। भवि—विलिस्सं; (महा)। वक्र—वलंत, वलय, वलाय, वलमाण; ( हे ४, ४२२; गा २४; से ४, ४७; ४, ४२; ब्रौप; ठा २, ४; पत्र १४७)। कवक्र—चलिज्जंत; (से ४, २६)। संक्र—चलिज्जण; '(काल ) । हेकृ—चलिउं; (गा ४⊏४; पि ५७६ ) । कृ—वलियन्यः ( महाः सुपा ६०१ )। वल सक [ आ + रोपयू ] अपर चढ़ाना। वलइ; ( हे ४, ४७; दे ७, ८६ )। वल सक [ प्रह् ] प्रहण करना । वलइ: (हे ४, २०६; दे ७, ८६ )। क्र—वलणिउजः (कुमा )। वल पुं [ वल ] रस्सी ब्रादि की मजवूत करने के लिए दिया जाता वल; ( उत्त २६, २४ )। 🚁 चलअंगी स्त्री [ दे ] यृति वाली, वाड़ वाली; ( वे ७, ४३)। वलइय वि विलयित ] १ वलय की तरह गोलाकार किया हुया, वलय की तरह मुड़ा हुया; (पडम २८, १२४; कप्पूं)। २ वेष्टितः (कप्पू )। वलंगणिआ स्त्री [दे] वाड वाली; (दे ७, ४३)। वलिकां वि [ दे ] उत्संगित, उत्संग-स्थित; (पड् १८३)। वलक्ल वि [ वलक्ष ] खेत, संफेद; ( पात्र )। वलक्ख न [ वलाक्ष ] श्राभूषण-विशेष, एक तरह का गले

में पहनने का गहना; ( ग्रौप )। वलग्ग सक [ आ + रुह् ] त्रारोहण करना, चढ़ना। गुजराती में 'वळगव्' । वलग्गइ; (हे ४, २०६; वड्; भवि )। वलंग वि [ आरुढ ] जिसने त्रारोहण किया हो वह, चंढ़ा हुआ; (पात्र)। वलगांगणी स्त्री [ दे ] वृति, वाड; ( दे ७,४३ )। वलिंगअ देखो वलग्ग=ग्राह्द; (कुमा)। वलण न [वलन] १ मोइना, वक्र करना: (दे १, ४२)। २ प्रत्यावर्तन, पीछे लौटना; ( से ८, ६; गउड )। ३ बाँक, वक्ताः (हे ४, ४२२)। वलण ( शौ़ मा ) देखो वरण; (प्राक्त ८४; हे ४, २६३)। वलणा स्त्री [ वलना ] देखो वलण=वलन; ( गउड )। वलत्थ वि [ दे ] पर्यस्तः; ( भवि )। वलमय न [ दे ] शीघ्र, जल्द्री; "वच वलमयं तत्थ" ( दे ७, ४⊏ )। चलय पुंत [ चलय ] १ वंकण, कड़ा; ( ग्रीप; गा १३३; कप्पू; हे ४, ३५२ )। २ प्रथिवी-वेष्टन, घनवात ऋादि; (स्रं २, ४— पत्र ८६ )। ३ वेष्टन, वेठन; ४ वर्तुल, गोला-कार; ( गउड; कप्पू; ठा ४, १ )। ४ नदी झादि के वाँक से विष्टित भू-भाग; ( सुद्र २, २, ८; भग )। ६ माया, प्र-पंच; (सूत्र १, १२, २२; सम ७१)। ७ असत्य वचन, मृपा, भूठ; (पण्ह १, २—पत्न २६)। 🗆 वलयाकार वृत्त, नालिकेर ब्रादिः ( पगण १; उत्त ३६, ६६; सुख ३६, ६६)। °आर, °ारअ पुं [ °कार, °कारक ] कंकण वनाने वाला शिल्पी; (दे ७, ५४)। वलय वि विलक ] मोड़ने वाला; "छगलग-गल-वलया" √( पिंड ३१४ )। वलय न [ दें ] १ चेल, खेत; २ ग्रह, घर; ( दे ७, ८५ )। वलय देखो वल=बल्। <sup>°</sup>मयग वि [°मृतक ] १ संयम से भ्रष्ट होकर जिसका मरण हुआ हो वह: २ भूख आदि से तड़-फता हुआ जो मरा हो वह; ( औप )। "मरण न [ "मर-णां | संयम से च्युत होने वाले का मरणः (भग २, १)। व्रंलयणी स्त्री [दे] वृति, वाड़; (दे ७, ४३)। वलयवाहा े स्त्री [दे] १ दीर्घ काष्ट्र, जिस पर ध्वजा आदि वलयवाहु 🕽 बाँधा जाता है वह लम्बा काण्ठ; 'संसारियासु वलयवाहासु कसिएसु सिएसु भन्यगोसु" ( णाया १, ५—पत २ हाथ का एक ग्रामुषण, चूड़ा; ( दे ७, ५२; १३३ )। पाग्र )।

```
वलया देखो वडवा। °णल पुं िनल ] वडवामि; (हे १,
  १७७; षड् )। ेमुह न [ ेमुख ] १ वडवानल; ( हे १,
  २०२; प्रारू; पि २४० )। २ पुं एक बड़ा पाताल-कलशः
 (ठा ४, २—पत २२६; टी — पत २२८; सम ७१ )।
वलया स्त्री [दे ] वेला, समुद्र-कूल । "मुहः न ["मुखः]
 वेला का अप्र भाग;
    ''ति वलागमुहभुक्को, तिक्खुत्तो वलयामुहे ।
      ति सत्तक्खुत्तो जालेगां, सङ्ग छिन्तोदए दहे ॥
      एयारिसं समं सत्तं, सढं घडियघडगां।
      इच्छिसि गलेगा घेतां, ब्रहो ते ब्रहिरीयया ॥
                            ( पिंड ६३२; ६३३ )।
वलयाइथ वि विलयायित ] जो वलय की तरह गोल हुआ
  हो वह; (कुमा)।
वलवृद्धि [ दे ] देखो वलवृद्धिः ( दे ६, ६१ )।
वलवा देखो वडवा: "गोमहिसिवलवपुगणो" ( पडम २,२;
 दे ७, ४१; इक; पि २४० )।
वलवाडी स्त्री [दे] वृति, वाड्: (दे ७, ४३)।
वलविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी; (दे ७, ४८)।
वलिह स्त्री [दे] कर्पास, कपास; (दे ७, ३२)।
वलहि ) स्त्री वलिम, भी ] १ गृह-चूडा, छज्जा, वरा-
वलही ∮ मदा; र महल का अग्रस्थ भाग; ( प्राप्त ) । रु
 काठियावाड़ का एक प्राचीन नगर, जिस्को आजकल 'वळा'
 कहते हैं: (ती १४; सम्मत्त ११६)।
वलाभ देवो पलाय=परा+श्रय । वक्र--"दीस वि वला-
 अंतो" ( से ६, ८६ )।
चळाअ देखो पळाच=प्रताप; ( से ६, ४६ )।
°वलाअ देखो वल=बल्। °मरण देखो वलय∹सरणः
 "संजमजोग-विसन्ता मरंति जे तं वलयुम्रणं तु" ( पव १५%;
 ठा २. ४—पत ६३ )।
वलि सी विलि ] १ पेट का अवयन-विशेष: "उथरन्लिमंसेहि"
 ( निर् १, १ ) । २ त्रिवलि, नाभि के ऊपर पेट की तीन
 रेखाएँ: ( गा ४२४; भवि ) । ३ जुरा ब्रादि से होती शिथिल
, चमड़ी; ( ए।या १, १--पत ६६ ) ।
चलिश वि [ दै ] मुक्त, भिन्नतः ( दे ५, ३६ )।
विलिस वि [ विलित ] १ मुझ हुआ; (गा ६; २७०; औप)।
ः २ जिस्को वल चढ़ाया गया हो वहः ( रस्सि आदि ); ( उत्त
   २६, २४)।
विलिअ देखो चिलिअ=न्यलीकः ( प्राप्त )।
```

```
विलिआ स्त्री दि ] ज्या, धनुष की डारी; ( दे ७, ३४-)।
°वलिञ्छत्त देखो परिञ्छन्न;; ( ग्रौप ) ।
वलिङ्जंत देखो वल≔वल् ।
°वलित्त देखो पलित्तः ( उप ७२८ टी ) ।
वलिमोडय पुं [ वलिमोटक ] वनस्पति में यन्थि का चका-
  कार वेष्टन; (पराषा १--पत ४०)।
विहर वि विलित् ] लौटने वाला; ( सुपा ४६ )।
वली स्त्री [ वली ] देखो वलि; ( निर १, १ )।
वलुण देखो वरुण; (हे १, २५४)।
चले अ. संबोधन-सूचक अन्ययः ( प्राक्त ८० )। ३-३ देखो
  ब्रले: ( षड़ )।
वल्ल देखो वल=वल् । वल्ल्इः ( धात्वा १४२ )।
चरुल अक [ वरुल् ] चलना, हिलना: ( कुप्र ८४ )।
वल्ल पुं [ दे ] शिशु, वालकः ( दे ७, ३१ ) ।
वरुळ पुं [ दे. वरुळ ] अन्न-विशेष, निष्पाव; गुजराती में 'वा-
  ल'; ( सुपा १३; ६३१; सम्मत्त ११८; सण )।
वरलई स्री [ वरलवी ] गोपी; ( दे ७, ३६ टी )।
विस्लर्ड स्त्री [ दे ] गो, गैया; ( दे ७, ३६ )।
 वरुलई े स्त्री [ वरुलकी ] नीया; ( पात्र, दे ७, ३६ टी;
वल्लको णाया १, १७—पत २२६ )।
चल्ला वि. [ दे ] पुनरुक्त, फिर से कहा हुन्ना; ( षड् )।
 वल्लभ देखो वल्लह; (गा ६०४)।
 विरुक्त न [ दे वुर्कर ] १ वन, गहन; ( दे ७, ८६; पाग्र;
  उत्त १६, ८१)। २ चेत्र, खेत; (दे ७, ८६; पग्ह १,
  १—पत १४)। ३ अरख्य-चेतः (पात्र)। ४ वालुका-
  युक्त चेत्रः (गा ८१२)।
र्घट्टर न [ दे ] १ अरएय, अटवी; २ निर्जल देश:
  महिष, भैंसा; ४ समीर, पनन; ५ वि युवा, तरुण; (दे ७,
  प्ह ). I ६ वेष्टन-शील; ७ वेष्टित-नामक आलिंगन-विशेष
  करने की आदत वाला; स्त्री- °री; (गा १३४)।
वल्लरी स्त्री [ वल्लरी ] वल्ली, लता; ( पाय; गउड; सुपा
 . KRE ) 1
विल्लरी स्त्री [ दे ] केश, वाल; ( दे ७, ३२ )।
वल्लव पुंसी [ वल्लव ] गोप, ग्रहीर, ग्वाला; (पात्र )।
  स्री—°वी; (गा ⊏६)। ...
्वल्ल्वाय न [ दें ] चेल, खेत; ( दे ६, २६ ) ।
वल्ळविअ वि [दे] लाका से रँगा हुआ; ( पड् )।
वल्लह पुं [ वल्लभ ] १ दियत, पति, भर्ता; ( गड़ड; कप्पू;
```

गा १२३; हे ४, ३८३ )। २ वि प्रिय, स्नेह-पाल; "ब्रहं जाया वल्लहा ब्रईव पिउणो" ( महा; गा ४२; ६७; कुमा; पड़म १४, ७३: रयण ७६) । °राय युं [ °राज ] १ गुजरात का एक चौलुक्य-वंशीय राजा; (कुप्र ४)। २ दिचाय के कुन्तल देश का एक राजा: (कप्पू)। वल्लहा स्रो [ वल्लभा ] दियतो, पत्नी; ( गा ७२ )। चल्लाद्य न [ दे ] भ्राच्छादन, ढक्ने का वसः (दे ७, ४४)। बल्लाय पुंदि । १ रयेन पन्नी; १ नकुल, न्यौला; (दे ७, آ ( لاعر चिंटल स्त्री [ चिंटल ] लता, वेल; ( कुमा )। विल्लर वि [ विल्लित ] हिलने वाला; "न विरायद विल्लर-पल्लवा वि वल्लिब्न फलहीणा" ( कुप्र 🛶 )।-वल्ली खी [ वल्ली ] लता, वेल; ( कुमा; पि ३८७ )। वल्ली सी [दे ] केश, वाल; (दे ७, ३२)। वल्हीअ पुं [ वाह्ळीक ] १ देश-विरोपः ( स १३; नाट )। २ वि. वाहुलीक देश में उत्पन्न, वाहुलीक देश का; (स १३)। व्व सक [ वप् ] योना । "जे सत्तिवित्तेषु ववंति वित्तं" ( सत **ैँ** २ ) । वक्न—चवंतः ( मात्महि ७ ) । कनकु—चिन-डजंत; (गा३४८)। ववइस सक [ व्यप+दिश् ] १ कहना, प्रतिपादन करना । २ व्यवहार करना ! ववइसंति; (धर्मसं ४४२; सूत्रनि १४१), "भन्ने अकालमरणस्सभावयो वहनिवित्तिमो मोहां । वंभासुत्रपिसियासणनिवित्तितुल्लं ववइसंति ॥" ( श्रावक १६२ )। चच एस पुं [ व्यपदेश ] १ कथन, प्रतिपादन; २ व्यवहार; ( से ३, २६ )। /३ कपट, बहाना, छल; ( महा )। वचगम पुं [ न्यपगम ] नाशः ( श्रावम )। चवगय वि [ व्यपगत ] १ दूर किया हुआ; ( सुपा ४१ )। २ मतः (पगह २, ४—पत १४८)। ३ नास-प्राप्त, नष्टः, "वनगयविष्या सिग्वं पत्ता हिअइच्छित्रं ठाणं" ("णिम ११; 🚅 भीपः कप्प ) । वचहुंभ पुं [ व्यवप्रम्भ ] अवलम्बन, सहारा; ( से ४, ४६)। बवद्रावण देखो ववत्थावण; ( राज )। वचद्रिअ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था-प्राप्तः ( से १२, ४२ )। ववण न विपन वोनाः (वन १: श्रु ६)। चवंग स्त्रीन [दं] कार्पास, तूला, रुई; "पलही ववणं तूलो ह्वो" (पात्र ); स्त्री—"णी; (दे ६, ८२; ७, ३२)। घवत्थंभ पुं [ धे ] वल, पराक्रम; ( देः७, ४६ ) । 👵 🥫

ववतथा स्ती [ व्यवस्था ] १ मर्गादा, स्थिति; ( स १३; कुप्र ११४)। र प्रक्रिया, रीति; ३ इन्तेजाम; (ःसुपा ४१)। ४ निर्णय: (स १३ )। °पत्तय न [ °पत्रक ] दस्तावेज; (स४१०)। ववत्थावण न वियवस्थापन व्यवस्था करनाः "जीव-ववत्थावणादिणा" ( धर्मसं ५२० )। ववत्थावणा स्त्री [ व्यवस्थापना ] उत्पर देखोः ( धर्मसं **१२०)।** ववितथञ वि [ व्यवस्थित ] ब्यवस्था-युक्तः (स ४६ः ७२७। सुर ७, २०५; सण )। ववदेस देखो घवएसः ( उत्राः स्वप्न १३२ )। ववदेसि वि [ न्यपदेशिन् ] न्यपदेश करने वालाः ( नाट---शक ६६ )। ववधाण न [ व्यवधान ] अन्तर, दो पदार्थों के बीच का ब्रन्तरः ( भ्रभि २२२ )। ववरोव सक [ व्यप + रोपय् ] विनाश करना, मार डालना । यमरोवेसि, वनरोवेज्जसि, वनरोवेज्जाः ( उना )। कर्म-वनरो-विजनितः ( उवा ) । संक्र-ववरोवित्ताः ( उवा )। ववरोवण न [ व्यवरोपण ] विनाश, हिंसा; ( सण )। वबरोविश वि वियपरोपित विनाशित, मार हाला गया: "जीविद्याद्यो नवरोविद्या" ( पडि ) । घवस सक िव्यव + सो ] १ प्रयत्न करना, नेष्ठा करना। २ निर्णय करना । ववसइ; (स २०२) । वक्त-ववसंत, ववसमाण; ( सुपा २३८; स १६२ )। संक्र-विवस्ति-ऊण; ( सुपा ३३६ )। फ्लक्व—चवसिज्जमाण; ( पडम ४७, ३६)। हेक-विवसिदुं (शौ); (नाट-शकु 09)1 ववसाय पुं व्यवसाय । १ निर्णय, निश्रय; २ अनुष्ठान; (ठा ३, ३—पत्न १४१; खंदि)। ३ उद्यम, प्रयत्न; (से ३, १४; सुपा ३४२; स ६८३; हे ४, ३८४; ४२२; कुप्र २६ )। ४ व्यापार, कार्य, काम; ( ग्रीप; राय )। ्रव्रवंसिअ न [ दे ] वलात्कारः ( दे ७, ४२ )। वदसिअ ) वि [ व्यवसित ] १ उद्यत, ट्यम-युक्त; "से-यवस्तिक ) णियो नाम राया पयासुहे सुह वनसियो'' ( नसुः उत्त २२, २०; उव )। २ त्यक्त; "अवि जीत्रियं ववसियं न चेव गुरुपरिभवो सहिद्र्यो' ( उव )। ३ निश्चय वाला; ४ पराक्रमी; ( ठा ४, १—पत १७६ )। १ न व्यवसाय, कर्म; (गाया १, १—पस १०)। ६ चेष्टितः (स

७१६)। ७ जद्यम, प्रयत्न, (से ३, २२)। ववहर सक व्यव + ह ] १ व्यापार करना । २ अक वर्तना, त्राचरण करना । ववहरइ, ववहरए; ( उत्त १७, १८; स १०८; विसे २२१२ )। वक्र-विवहरंत, विवहर-माण; ( उत्त २१, २; ३; भग ८, ८; सुषा १४; ४४६)। हेक्र—ववहरिउं; (स १०४)। क्र—ववहरणिज्ज, व-वहरियब्वः ( उप २११ टीः, वव १; सुपा ४८४ )। ववहरग वि [ व्यवहारक ] व्यापार करने वालां, व्यापीरी; ( बुप्र २२४ )। ववहरण न [ व्यवहरण ] व्यवहार; ( णाया १, ५—पत १३४: स ४८४; उप ४३० टी; सुपा ४६७; विसे २२१२)। वयहरय देखो ववहरगः ( सुपा ४७८ )। ववहरियव्व देखो ववहर। ववहार पुं [ व्यवहार ] १ वर्तन, ब्राचरण, ( वर्न १; भग प्त, प्त; विसे २२१२; ठा ४, २; पन १२६ )। र व्यापार, धन्धा, रोजगार; ( सुपा ३३४ )। इं नयं-विशेष, वस्तु-परीचा का एक दृष्टि-कोगा; (विसे २२१२; ठा ७—पत ३६०)। ४ मुमुच्न की प्रशृत्ति-निशृत्ति का कारण-भूत ज्ञान-विशेष; ( भग ८, ८—पत ३८३; वव १; पव १२६; द्र ४६)। १ जैन त्रागम-प्रनथ विशेष; (वव १)। ६ दोष के नाशार्थ किया जाता प्रायश्रितः; "ग्रायारे ववहारे पन-त्ती चेव दिहिवाए य" ( दसनि ३ )। ं विवाद, मामला, मुकंदमाः "ववहारवियारणं कुण्ड" ( पंडम १०४, १००; स ४६०; चेइय ४६०; उप ४६७ टी )। 🗸 विवाद-निर्णय, फैसला, चुकादा; (उप प्र २५३)। ६ व्यवस्था; (सूत्र २, ४, ३)। १० काम, कांज; (चिसे २२१२; २२१४)। ११ जीवराशि-विशेष; (सिक्खा ६)। °य वि िंधत् ] व्यवहार-युक्तः (द्र ४६)। °रासिय वि [°राशिक] जीवराशि-विशेष में स्थित: (सिक्खा ६)। ववहारि पुं [ व्यवहारिन् ] '१ ऐरवत चेत्र में उत्पन्न एक जिन-देव; (सम १५३)। २ वि. ब्यापारी, विश्वकः; (मोह ६४; श्रा १४; सुपा ३३४ )। ३ व्यवहार-क्रियां-प्रवर्तक; (वव १)। **ब**वहारिअ वि [ व्यावहारिक ] व्यवहार संवन्धी: ( ग्रोघ रंप्त ; अणु )। ववहिंथ वि [ व्यवहित ] व्यवधान-युक्त; ( श्रणु; मानम )। घवहिं वि [ दे ] मत, उन्मत; ( दे ७, ४१ )। घवाँल देखो वमाल; (सण्)।

विविध वि [ उप्त ] बोया हुआ; ( उप ७२८ टी; प्रास् ६ )। वविज्ञांत देखो वव । ववेअ वि [ व्यपेत ] व्यगगतः ( सूत्र २, १, ४७ )। 🐤 ववेक्खा स्त्री [ व्यपेक्षा ] निशेष अपेन्ना, परवा; ( धर्मसं 9980)1 वञ्चय पुं [ वल्वज ] तृण-विशेषः; " मूययवक्क (१ व्व) यपु-प्फफल-" (पग्ह २, ३-पत्र १२३; कस २, ३०)। वव्वर वि [वर्वर ] १ पामर; २ मूर्ख; (कुमा )। वन्वा° देखो वन्वयः (कस २, ३०)! वन्वाड पुं [ दे ] अर्थ, धन; ( दे ७, ३६ )। वन्वीस देखो वच्चीसग, वद्धीसक; (पडम ११३, ११)। वशिध (मा ) देखो वसिह=नसितः ( प्राकृ १०१ ) । वश्च (मा ) देखो वच्छ=वृत्तः (प्राक्त १०१ )। वस अक [ वस् ] १ वास करना, रहना । २ संक वाँधना । वसइ; (कप्प; महा) । भूका—वसीय; (उत्त १३, १८)। वक्र--वसंत, वसमाण; ( सुर २, २१६; ६, १२०; कुप्र १४; कप्प)। संक —वसित्ता, वसित्ताणं; ( श्राचा; कप्पः पि ४८३ )। हेक्-वत्थप, वसिउं; (कप्प; पि ४७६; राज)। कृ—वसियव्वः (ठा ३, ३: धुर १४ं, ८७; सुपा ४३८ )। वस वि [ वश ] १ ब्रायत, ब्रधीन: ( ब्राचा; से २, ११ )। २ पुंन. ग्राधीनता, परतन्त्रता; ( कुमा; कम्म १, ४४ ) । ३ प्रभुत्व, स्वामित्व: ४ ब्राज्ञा: ( कुमा ) । ४ वल, सामर्थ्य: ( गांया १, १७; झौप )। °अ, °ग वि [ °ग ] वशीभृत, पराधीन; ( पडम ३०, २०; अच्चु ६१; सुर २, २३१; कुमा; सुपा '२१७')। 'ट्ट वि [ "ति ] पराधीनता से पीड़ित, इन्द्रिय म्रादि की परवशता के कारण दुःखित; (म्राचा; विपा १, १ — पल प; श्रीप )। ेट्टमरण न ि शर्तमरण ] इन्द्रियादि-परवश की मौत; ( ठा २, ४--पत ६३; भग )। °वत्ति वि िवर्तिन् ] वशीभृत, अधीनः (उप १३६ टी: सुपा २३८)। ाइत्त वि [ ायत्त ] अधीन, परतंत्र; (धर्मवि ३१-) ाणुग वि [ ानुग ] वही मर्थ; ( पउम १४, ११ )। वस पुं विष ] १ धर्म: ( चेश्य '४४१ )। २ वैल, वृष्भः (सं६४४; कम्म १, ४३)। देखो विस=वृष । वसइ स्री [वसिति ] १ स्थान, ग्राश्रय; (कुमा )। २ राति, रातः (दे ७, ४१)। ३ ग्रह, घरः (गा १६६)। ४ वास, निवास; (हे १, २१४)। वसंत देखो वस⊏वस ।

वसंत पुं [वसन्त ] १ ऋतु-विशेष, चैह और वैशाख मास का समय; ( गाया १, १—पत ६४; पात्र; सुर ३, ३६; कुमा; कप्यू; प्रास् ३४; ६२ ) । २ चैत्र मास; ( सुज्ज १०, √१६)। °उर न [°पुर] नगर-विशेष; (महा)। °ति-ळअ पुं [ °ितलक ] १ हरिवंश में उत्पन्न एक राजा; (परम २२, ६८ )। २ न. एक उदाम, जहाँ मगवान् ऋषभदेव ने दीचा ली थी; ( पडम ३, १३४ )। ?तिलआ स्त्री [ °ति-लका ] छन्द-विशेष; (पिंग)। वसंवय वि [ वशंवद ] निज को अधीन कहने वाला; (धर्मवि £)1 वसण न [ वसन ] १ वस्र, कपड़ा; ( पाग्र; सुपा २४४; चेद्रय ४८२; धर्मवि ६ )। २ निवास, रहता; ( कुप्र ४८ )। वसण पुं [ वृषण ] अवड-कोश, पोता; ( सम १२५; भग; पगह १, ३; विपा १, २; औप; कुन्न ३६४ )। वसण न [ व्यसन ] १ कष्ट, विपत्ति, दुःखः, ( पात्रः, सूर ३, १६२; महा; प्रास् २३ )। २ राजादि-कृत उपद्रव; ( गाया १, २)। ३ खराव आदत-चूत, मद्य-पान आदि खोटी ्रुमादतः ( बृह १ )। वसिण वि [ व्यसिनन् ] खोटी ब्राइत वालाः (सुपा ४८८)। वसभ पुं [ वृषभ ] १ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष, वृष राशि; ( पडम १७, १०८ )। २ भगवान् ऋषभदेवः (चेद्रय ४४१)। , ३ एक जैन मुनि, जो चतुर्थ वलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे;-( पडम २०, १६२ )। ४ गीतार्थ मुनि, ज्ञानी साधुः ( वृह १;३)। १ वैल, बलीवर्द; (डन)। ६ उत्तम, श्रेष्ठ; "मुखिवसभा" ( उव )। "करण न [ "करण ] वह स्थान जहाँ वैल बाँघे जाते हों; ( ग्राचा २, १०, १४ )। वस्लेत न [ क्षेत्र ] स्थान-विशेष, जहाँ पर वर्षा-काल में आचार्य भादि रहते हों वह स्थान; ( वव १०; निवृ १७ )। <sup>१</sup>ग्गाम पुं [ °ग्राम ] प्राम-विशेष, कुत्सित देश में नगर-तुल्य गाँव; "ग्रत्थि हु वसभग्गामा कुदेसनगरोवमा सुहविहारा" (वव १०)। े श्युजाय g [ े नुजात ] ज्योतिषशास्त्र-प्रसिद्ध दश योगों में प्रथम योग, जिसमें चन्द्र, सूर्य और नचल वैल के आकार से स्थित होते हैं: ( सुज्ज १२ - पत २३३ ) । देखो उसभ, ्रिसभ, वसह। ं वसभुद्ध पुं [ दे ] काक, कौब्रा; ( दे ७, ४६ )।

वसम देखो वसिमः (महा )।

ंबसल वि [ दे ] दीर्घ, लम्बा; ( दे ७, ३३' )।.

वसमाण देखो वस=वस्।

वसह पुं [ वृषम ] वैयावृत्य करने वाला मुनि; (ब्रोघ १४०)। २ लच्मण का एक पुल; (पडम ६१, २०)। वैल, साँढ़; (पात्र )। ४ कान का छिद्र; ५ श्रीपय-त्रिरोप: ( प्राप्र )। °इंध्र पुं [ °चिह्न ] शंकर, महादेव; (गउड) । °केउ वुं [ °केतु ] इच्चाकु-वंश का एक राजा; ( पडम ४, ७)। °वाहण पुं [ °वाहन ] १ ईशान देवलोक का इन्द्र; (जं र-पतं १५७)। र महादेव, शंकर; (वज्जा ६०)। °वोही स्त्री [°वीथी] शुक्र ग्रह का एक त्रेत-भागः ( ठा ६--पत ४६८ )। वसहि देखो वसइ; (हे १, २१४; कुमा; गा ५८२; पि ३८७ ).1 वसा स्री वसा ] १ शरीरस्थ धातु-विशेष; "मेयवसाम-स--" (पगह १, १--पत १४; गाया १, १२)। मैद, चरवी; ( आचा )। °वसारअ वि [ प्रसारक ] फ़ैलाने वाला; ( से ६, ४० )। 'बसारअ देखो पसाहय; (·से ६, ४० )·। °वसाहा स्रो [ प्रसाधा ] मलकार, ग्रामूषण; (से १, १९)। चिस देखो चसइ; " जत्थ न नजाइ पहि पहिं भ्रडविविसि-ठाणयविसेसो" (सुर १, ४२)। वित्य वि [ उपित ] १ रहा हुआ, जिसने वास किया हो वह; (पाञ्च; स २६५; सुपा ४२१; भत ११२; वै ७)। २ वासी, पर्यापतः, " अवणेइ रयािषवसियं निम्मल्लं लोमहत्थेण " . ( संवोध ६ः ) । वसिट्ट पुं [ विशिष्ठ ] १ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणधरः . ( ठा ८—पत्र ४२६; सम १३ )। २ एक ऋषि; ( नाट— ः उत्तर 🖙२ ) । 🕟 वसिट्ठ पुं विशिष्ट ] द्वीपकुमार देवों का उत्तर दिशा का ्इन्द्रः (इक् )। वसित्त न [विशित्व ] योग की एक सिद्धि, योग-जन्य एक ऐश्वर्यः; "साहुवसित्तगुणेयां पसमं कूरावि जंतुणो जंति " ( कुप्र 200)1 च सिंम न [ दे. वसिम ] वसित वाला स्थान; (सुर १, ४२; स्पा १६४; कुप्र ३२४; महा )। वसियव्व देखो वस=वस्। वसिर वि [ वसितृ ] वास करने वाला, रहने वाला; ( सुपा ६४७; सभ्मत २१७ ).।. वसीकय वि विशोकत ] वश में किया हुआ, अधीन किया

हुमा; (सुपा ४६०; महा )।

वसोकरण न [वशीकरण] वश में करने के लिए किया जाता मन्त्र ग्रादि का प्रयोग; ( गाया १, १४; प्रास् १४; महा )। वसीयरणी स्त्री [ वशीकरणी ] वशीकरण-विद्या; ( सुर १३, 59)1 चस्तीह्र वि [ वशीभूत ] जो अधीन हुम्रा हो वह; ( उप ६८६ ही )। वसु न [ वसु ] १ धन, ह्रव्यः ( श्राचाः स्त्र १, १३, १८ः कुमा )। २ संयम, चारितः (याचाः सम १, १३, १८)। ३ पुं जिनदेव; ४ वीतराग, राग-रहित; ५ संयत, संयमी, साधु; ( ब्राचा १, ६, २, १ )। ६ ब्राठ की संख्या; (विवे १४४; पिंग)। 🛡 धनिष्ठा नज्ञल का अधिपति देव; (ठा २, ३; सुउज १०, १२)। प्रकराजा का नाम; (पडम ११, २१; भत १०१)। ६ एक चतुर्दश-पूर्वी जैन महर्षि; (विसे २३३४)। १० एक छन्द का नाम; (पिंग)। ११ स्त्री, ईशानेन्द्र की एक पटरानी; (इक)। १२ न लोकान्तिक देवों का एक विमान; (इक)। १३ सुवर्ष, सोना: (कप ६८: भग १४; उत्त १२, ३६ )। **ंगुत्ता** स्त्री [ **ंगुप्ता** ] ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा प्रमाणिक प्रदेश इकः साया र—पत रहते । °देव पुं [ °देव ] नववें वासुदेव श्रीकृत्य और बतादेव का पिता; (.ठा ६; सम १४२; अंत; उव )। "नंद्य पुं [ "नन्द्का ] एक तरह की उत्तम तलवार; (धर २, २२; भवि )। °पुज्ज पुं [ "पूज्य ] एक राजा, भगवान् वासुपूज्य का पिता; ( सम १४१ )। °वल पुं[ °वल ] इस्वाकु वंश में उत्पन्न एक राजा; ( पडम ४, ४ )। "भाग पुं [ "भाग ] एक व्यक्ति-वाचक नाम; ( महा ) । °भागा स्त्री [ °भागा ] ईशानेन्द्र की एक पटरानी; (इक )। "भूइ पुं ["भूति ] एक जैन मुनि का नाम; ( परम २०, १७६; त्रावम )। भा, भारत वि िमत् । १ द्रव्यवान्, धनी, श्रीमंत; (सुम १, १३, ५, १, १४, ११; भाषा )। २ संयमी, साधु; (सूत्र १, १३, ८; त्राचा )। °मित्ता स्त्री [°मित्त्रा ]ः १ ईशानेन्द्र की एक अप्र-महिषी; ( ठा ८---प्त ४२६; खाया २; इक)। "सद् पुं [ "शब्द ] छन्द-विशेष; (पिंग)। "हारा स्त्री [ °धारा ] १ झाकाश से देंव-कृत सुवर्ष-वृष्ठि; (भग १४; कप्प ६८; उत्त १२, ३६; विषा १, १०)। २ एक श्रेष्टिनी; ( उप ७२८ ही )। 1. 1. 1. 1. S. 1. 1. 1. 1. 1.

वसुआ ) श्रक [ उद् + वा ] शुष्क होना, स्खना। वसु-वसुआंक र्रे आइ, वसुमाम्मइ; (हे ४, ११; ३, १४४; प्राक्ट ७४)। वकु—चसुअंत; (कुमा)। प्रयो—कवकु— वसुआइज्जमाण; ( गडड )। बसुआअ वि [ उद्वात ] शुष्कः (पात्रः से १, २०; गउडं; प्राकृ ७७ ) । वसुआइअ वि [ उद्घापित ] शुष्क किया गया, सुखाया गया; (से ६, २४)। वसुआइज्जमाण देखो चसुआ। वसुंधर पुं [ वसुन्धर ] एक जैन मुनिः ( पउम २०, 989)1 वसुंधरा स्त्री [ वसुन्धरा ] १ पृथिवी, धरती; (पाद्य; धर्मवि ४१; प्रास् १४२ ) । २ ईशानेन्द्र की एक अयु-महिषी: (ठा ५-- पत्र ४२६; गाया २; इक )। ३ चमरेन्द्र के सोम ग्रादि चारों लोकपालों की एक पटरानी का नाम: ( ठा क्, १--पत २०४; इक )। ४ एक दिक्कुमारी देवी; (ठा प्-पत ४३६; श्क )। १ नववें चक्रवर्ती राजा की पट-रानी; (सम १५२)। ६ रावण की एक पत्नी; (पडेस/ू ७४, ९० )। ७ एक श्रेष्ठि-पत्नी; (उप ७२⊏ टी )। ें बद् पुं [ ेपति ] राजा, भू-पति; ( सुपा २८८.)। 💛 वसुधा ( शौ ) देखो वसुहा; ( स्वप्न ६८ )। वसुपुज्ज देखो वासुपुज्जः "वसुपुज्जमल्ली नेमी पासो वीरो -कुमारपन्नश्याः ( विचार १९५; पंचा १६, १३; १७), "बसुपुज्जजियो जगुत्तमो जाम्रो" (पव ३४)। वसुमइ°) सो [वसुमती] १ पृथिवी, धरती; (उप बसुमई ∫ ५६८ दी; पाग्र; सुपा २६०; ४७१ )। २ भीम-नामक राज्तसेन्द्र की एक अप्र-महिषी, एक इन्द्राणी; ( ठा ं ४, १—पत २०४; णाया २—पत २४२; इक )। °णाह, ं नाह पुं ि नाथ ] राजाः (उप ५६८ टीः, पंजम ५४, २६)। भवण न [ भवन ] भूमि-ग्रह, भोंघरा; ( सुख ४, ६ )। ्रैवइ युं.[ °पति ] राजा; ( पडम ६६, २ )। वसुल पुंसी [दे वृषल ] १ निष्टुरता-वोधक ग्रामन्त्रण-. शब्द; "होलि ति वा गोलि ति वा वसुलि ति वा" ( माचा २, ४, २, ३ ), "तहेव होले गोलि ति साथे वा वसुलि ति य" (दस ७, १४)। २ गौरव और कुत्सा-बोधक भ्राम-न्त्रण-शब्द; "होल वसुल गोल खाह दइय पिय रमण" (खाया १, ६--पत १६४ ); स्त्री- °ली; ( दस ७, १६; आचा २, ४, २,:३ ) । ः

वसुहा स्री [ वसुधा ] पृथिनी, धरती; ( पात्र; कुमा )। °हिव पुं∶[ °धिप ] राजा; ( सुपा ८७ ) । वसू स्त्री [ वस् ] ईशानेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ५-पत 🌱 ४२६; इक; याया २—पत्र २४३)। ् वसेरी स्त्री [ दे ] गवेषणा, खोज; ( सुपा ४.७३ )। वस्स ( शौ ) देखं। यरिस । वस्सिदः; (नाट--मृच्छ १४४)। वस्स वि [ वश्य ] ग्रधीन, ब्रायतः; ( विसे ८७४ )। वस्सोक न [दे] एक प्रकार की कीडा; "अन्नया य वस्सो-केण रमंति राय(? या )णं राणियाड पोत्तेण वाहिंति" ( श्रावक ६३ टी )। वह सक [वहू] १ पहुँ चाना। २ धारण करना। ३ ले जाना, ढ़ोना । ४ अक. चलना । "परिमलवहलो वहइ पव-यो" ( कुमा; उन; महा ), "गंगा नहइ पाडलं" ( प्रुख २, ४५), वहसिः; (हे २, १६४)। कर्म-वहिज्जइ, व-व्मइ, बुव्भइ; (कुमा; धात्वा १४१; पि ४४१; हे ४, २४४)। वक्र-वहंत, वहमाणः (महाः, धर ३, ११; मीप)। कवश—उउभक्तमाण; ( उत्त २३, ६४; ६८ )। हेश— वेहिउं, वहित्तए, वोढुं; (धात्वा १४२; कस; सा १४)। कृ—वहिभव्व, बोढव्य; (धात्वा १४२; प्रवि ३)। वह सक [ वध्, हन् ] मार डालना । वहेर, वहंति; ( उत १८, ३; ४; स ७२८; संबोध ४१)। कर्म-विहिजेति; (कुप्र २१)। वक्र—चहंत, वहमाण; (पडम २६, ७७; सुपा ६४१; श्रावक १३६)। कवक् — चहिन्जंत, वज्भमाणः (पडम ४६, २०; आचा )। संक्र-चिह-ऊण; (महा)। घह सक [ व्यथ् ] १ पीड़ा करना । २ प्रहार करना । कृ-वहेयन्त्रः ( पग्ह २, १—पत्र १०० )। वह ( थ्रप ) देखो वरिस=१प्। वहदिः ( प्राकृ १२१ )। वह पुंस्ती [ वध ] घात, हला; ( ठवा; कुमा; हे ३, १३३; प्रासू १३६; १४३); स्त्रो— हा; (सुख १, ३; स २७)। ्कारी स्त्री [ °करी ] विद्या-विशेषः; ( पटम ७, १३७ )। वह पुंदि । १ कन्धे पर का त्रण; २ त्रण, धातः (दे ७, ३१)। बह पुं [बह] १ वृष-स्कन्ध, वैत का कन्धाः (ृविपा १, २---पल २७)। २ परीवाह, पानी का प्रवाह, (दे १, बह पुं [ ट्यथ ] लकुट ब्रादि का प्रहार; (सूत्र १, ४, २, १४; उत १, १६ )।

°वह देखो पह=पथिन्; ( से १, ६१; ३, १४; इसा )। वहइस वि [ दे ] पर्याप्त; ( पङ् १७७ ) । वहग वि [ वधक ] घातक, हिंसक, मार डालने वाला; ( उन; स २१३; सुपा ४६४; उप प्र ७०; श्रावक २१२; श्रा २३)। वह्ग वि [ व्यथक ] ताड़ना करने, वाला; ( जं २ )। र्वहड पुं [ दे ] दमनीय बछड़ा; ( दे ७, ३७ )। र्चहढोल पुं [ दे ] वाला, वात-समूह; ( दे ७, ४२ )। वहण न [ वधन ] वध, धात, इत्या; "ग्रजभो छज्जीवकाय-वहणिम्म" (सुपा ५२२; धर्मित १७; मोह १०१; महा; श्रावक १४४; २३७; उप ष्ट ३४७; सुपा १⊏४; पडम ४३, ४६ )∤ बहण न विहन ] १ डोना: (धर्मवि ७२)। २ पोत,-नहाज, यानपातः (पात्रः, उप १६६: कुम्मा ११)। शकट मादि वाहन; ( उत्त २७, २; सुपा १८२ )। ४ वि. वहन करने वाला; ( से २, ६; ती ३ )। वहण ( रा ) देखा पगय=प्रकृत; ( प्राकृ ६७ )। वहण ( ग्रप ) देखो वसण=वसनः ( भवि ) । वहणया स्त्रो [ वहना ] निर्वाह; (गाया १, २—पत्र ६०)। वहणा स्त्री [ वधना ] वव, घात, हिंसा; ( परह १, १— पत १)। वहण्णु पुं [ व्यथक्ष ] एक नरक-स्थान; "उन्वेयणए विज्ज-लविमुहे तह विच्छवी वि(१व)हणण् य" ( देवेन्द्र २८ )। वहय देखो वहग=वधक; (सूत्र २, ४, ४; पडम २६, ४७; श्रावक २०५; सण )। वहलीय देखो वहलीय; ( इक )। वृहा देखो वह=वध । वहाव सक [वाहय्] वहन कराना । कर्म-वहाविष्जइ; ( श्रावक २४ प टी ) । वहाविभ वि [ विधित ] मखाया हुमा; ( सा २४ )। °वहाविथ देखो पहाविथ; ( से ६, १ )। वहिस वि [ व्यथित ] पीडित; ( पंचा ४, ४४ )। वहिअ वि [ ऊढ ] वहन किया हुत्रा; ( धात्वा १४२ )। वहिअ वि [ विधित ] जिसका वध किया गया हो वह; (श्रावक . १७०; परम ४, १६४; विपा १, ४; उव; खा २३; २४ )। वहिं व [ दे ] अवलोकित, निरीचित; "तेलोक्कवहियमहि-यपूर्ए" ( उवा )। वहिइस देखो वहइस; (पर्)। वहिचर ब्रक [ व्यभि + चर् ] १ पर-पुरुष या पर-स्त्री से संभोग करना।। २ सकः नियम-भंग करना। वक्--विह-

चरंत; (स ७११)। वहिचार पुं [ व्यभिचार ] १ पर-स्नो या पर-पुरुष से संभोग; (स ७११)। २ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक हेतु-दोष; (धर्मसं £3) | वहिज्जंत देखो वह=वध्। विह्या स्त्री [दे] बही, हिसाव लिखने की किताव; (सम्मत १४२: सुपा ३८५; ३८६; ३८७; ३६१ )। वहियाली देखो वाहियाली; "गुरुउज्जाणतिडिष्ठियवहियालिं ़ नेइ तं निवइं" (धर्मवि ४)। वहिलग पुं [ दे, वहिलक ] ऊँट, वैल आदि पशुः (राज)। ं बहिल्ल वि [ दे ] शीघ्र, शीघ्रता-युक्त; गुजराती में 'वहेलो'; .(हे४,४२२; कुमा; वज्जा १२८)। 🔻 बहु पुंस्नी [ दे ] चिविडा, गन्ध-द्रव्य विशेष; ( दे ७, ३१ )। वह° देखो वहु; (हे १, ४; षड्; प्राप्र )। वहुघारिणी सी [ दें ] नवोडा, दुलहिन; ( दे ७, ४० )। वहुण्णी स्त्री [दे] ज्येष्ठ-भार्या, पति के बड़े भाई की वहु; ः (दे ७, ४१)। वहमास वुं दि ] रमण-विशेष, क्रीड़ा-विशेष, जिसमें खेलता हुआ पति नवोढा के घर से वाहर नहीं निकलता है; ( दे ७, .४६ ) । ् बहुरा स्त्री [ दे ] शिवा, सियार; ( दे ७, ४० )। वहुलिआ ( ग्रप ) स्त्री [ वधूटिका ] मल्प वय वाली स्त्री; (पिंग)। 🔻 बहुव्वा स्त्री [दे ] छोटी सास; ( दे ७, ४० )। वहुदाडिणी स्त्री [ दे ] एक स्त्री के रहते हुए व्याही जाती दू-सरी स्त्री; (दे ७, ५०; षड् )। वह स्त्री [ वध्रु ] वह, भार्या, नारी; (स्त्रप्र ४२; पात्र, हे १, .४)। वहोल पुं [दे ] छोटा जल-प्रवाह, गुजराती में 'वहेळूवे'; ( दे ७, ३७ ) । वा सक [वा] गति करना, चलना। वाइ; (से ६, ४३; गा १४३; कुमा )। वा अक [वे, म्ले] सूखना। वाइ; (से ६, ४२; हे ४, 95)1 वा सक [ व्ये ] बुनना । क्र वाइम; "गंधिमपूरिमवेडिमवाइम-संघाइमं छेज्जं'' ( दसनि २ )। ं वा म [वा] इन मर्थों का सूचक ब्रन्ययः,—१ विकल्प, म-थवा, या; ( भ्राचा; क्रमा ) । २ समुन्त्रय, ग्रौर, तथा; ( उत

८, १२; सुख ८, १२ )। ३ अपि, भी; (कुमा; कप्प; सुख ४, २२ )। ४ अवधारण, निश्चय; (ठा ८ )। ४ सादृश्य, समानता; ( विसे १८६४ ) । ६ उपमा; "कप्पद्दुमं त्रणेयेव काणकवर्ष्ट्रेण कामधेणुं वा" (हि १७; सूम १, र्व्ह, २, १४; सुख २, ६; वव १ )। ७ पाद-पूर्ति; (उत्त २८, ३८)। वाअड पुं [ दे ] शुक, तोता; ( षड़ )। वाअड देखो वावड=न्यापृत; "रइवायडा हयंतं पियंपि पुतं सवइ माझा" ( गा ४०० )। वाइ वि [ वादिन् ] १ वोलने वाला, वक्ता; ( माचा; भग; उव; ठा ४, ४)। २ वाद-कर्ता, शास्त्रार्थ में पूर्वपत्त का प्रतिपादन करने वाला; (सम १०२; विसे १७२१; कुप्र४४०; चेइय १२८, सम्मत १४१; श्रा ६)। ३ दार्शनिक, तीर्थिक, इतर धर्म का अनुयायी; ( ठा ४, ४ )। वाइ वि [ वाचिन् ] वाचक, ग्रभिधायक, कहने वाला; (विसे ;=७४ ) I वाइ देखो वाजि; (राज)। वाइअ वि [वाचिक] वचन-संवन्धी; (ग्रीप; श्रा र्र्डः; पिं )। वाइअ वि [ वाचित ] १ पाठित, पढ़ाया हुम्राः ( उत्त २७, १४; विसे २३४८)। २ पढ़ा हुआ; "नामम्मि वाइए तत्थ" (सुपा २७०ं), "मलाहि किं वाइएय लेहेस" (हे २, 958)1 वाइअ वि [ वातिक ] १ वात से उत्पन्न, वायु-जन्य ( रोग भ्रादि); ( भग; गाया १, १—पत्र ५०; तंदु १९)। २ वायु से फूला हुआ, वात-रोग वाला; (विसे २५७६ टी; पव ६१)। ३ उत्कर्ष वाला; ''सपरक्कमराउलवाइएण सीसे पलीविए नियए" ( उव ), "चिंतइ सूरी एसो निवमन्नो वाइउव्व दुरम-गो" (धर्मवि ७६)। ४ पुं. नपुंसक का एक भेद; (पुष्फ १२७; धर्म ३)। वाइअ वि [ वादित ] १ वजाया हुमा; (गा ४४७; कुना २, ८; ६६; ७० )। २ वन्दित, भ्रभिवादित: ''चलऐस निवृडिकणं वाइमा वंभणा" ( स २६० )। वाइअ न [वाद्य] १ वाजा, वादित्र; (कप्प)। २ वाजा वजाने की कला; (सम ८३; ग्रॉप)। वाइअ वि [ वात ] बहा हुमा, चला हुमा; " मुचकुंदकुडय- ' संदियरयगिंडभणवाइयसमीरो" ( सुर २, ७६

वाइंगण न [दे] घेंगन, बन्ताक, भंटा; ( उप ४६७ टी; दे ७, २६ )। वाइंगणी ) स्त्री [दे] वेंगन का गाछ, वृन्ताकी; (राज; द्माइंगिणी ∫ पगण १७—पत १२७)। वाइगा (दे ) देखो वाइया; ( उप १०३१ टी )। वाइज्जंत देखो वाए=वाचय्। वाइज्जंत देखो वाए=बाद्य । वाइत्त न [ वादित्र ] वाद्य, वाजा; ( कुप्र ११०; भिव )। वाइद्ध वि [ न्याविद्ध ] विपर्यय से उपन्यस्त, उत्तर-पुत्तर रखा हुआ; (विसे ८ १३)। वाइद्ध वि वियादिग्ध ] १ उपदिग्ध, उपलिप्तः, २ वक, टेड़ा: ( भग १६, ४--पत्र ७०४ )। वाइम देखां वा=व्ये । घाइयन्त्र देखो वाय=बादय । वाईकरण देवो वाजीकरण; ( राज )। वाउ पुं [ वायु ] १ पवन, वात; ( कुमा )। १ वायु-शरोर ्वाला जीव; ( अ.खु; जी २; दं १३)। ३ मुहर्त-विशेष; (सम ५१)। ४ सौधर्मेन्द्र के मश्व-सैन्य का मधिपति देव; (ठा ४, १--पत ३०२)। ४ नज्ञत-देव विशेष, स्वाति-नज्ञत्र का अधिपति देवताः (ठा २, ३—पव ७७; पुज्ज १०, १२ टी )। °आय पुं [ °काय ] १ प्रचण्ड पवन; ( ठा ३, ३-पन १४१)। २ वायु शरीर वाला जीव; (भग)। °काइय पुं [ °कायिक ] वायु शरीर वाला जीवः ( ठा ३, १--- पत्र १२३; पि ३४४)। काय देखो भायः (जी ण; पि ३११)। °कुमार पुं [ °कुमार ] १ एक देव-जा-ति, भवनपति देवों की एक अत्रान्तर जाति; (भग)। २ हुनुमान का पिता; ( पडम १६, २ )। °क्कलिया स्त्री [ °ड-टकलिका ] वायु-विशेष, नीचे वहने वाला वायु; ( पगण १-पत २६)। °धकाइय देखो °काइय; (भग)। °क्काय देखो °आय; (राज)। °त्तरविदंसग पुंन 🍌 [ °उत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम १०)। °पवेस पुं [ प्रविशा ] गवाचा, वातायन; (भोघमा १८ )। °प्पइ-द्वाण वि [ प्रतिप्ठान ] वायु के ग्राधार से रहमे वाला; (भग)। °भूइ पुं [°भूति] भगवान् महावीर का एक गणधर-मुख्य शिष्यः (कप्प)। वाउ पुं [ दे ] इनु, ऊन्न; ( दे ७, ४३ )। °वाउड वि [ प्रावृत ] १ माच्छादित, ढका हुमा; ( भग २, १; पव ६१)। २ म. कपड़ा, वस्त्र; (ठा ४,१—पत

्रहर् )। वाउत्त पुं [ दे ] १ विद: २ जार, उपपति; ( दे ७, ८८ )। वाउपद्या स्त्री [ दे वातोत्पतिका ] भुज-परिसर्प की एक जाति, द्दाथ से चलने वाले जन्तु की एक जाति; "गाउलसरड-जाहगमुगुं सखांडिहलवाउप्प(१प्पइ)यघीरोलियसिरीसिवगणे य" (पगह १, १--पत ५) 1 वाउवभाम पुं [वातोदुभाम ] श्रनवस्थित पननः " वाड-ज्मा(१०भा)मे वाउक्कलिया '' ( पराण १--पत २६. )। वाउय वि [ च्यापृत ] किसी कार्य में लगा हुआ; ( णाया १, पत्त १४६; ग्रीप )। वाउरा स्ती [ वागुरा ] मृग-वत्थन, पशु फँसाने का जाल, फन्दा; (पलम ३३, ६७; हेका ३१; गा ६४७)। देखो वग्गुरा। वाउरिय वि [ वागुरिक ] जाल में फँसाने का काम करने वाला, न्याध; (पण्ह १, १; विपा १, ४--पत्र ६४)। घाउल वि [ व्याकुल ] १ धवड़ाया हुआ; ( डव; डप पृ २२०; कर ३४; हे २, ६६ )। २ वुं. चोभ; (पगह १, ३—पत ४४) भहुक वि [ भूत ] व्याकुल वना हुआ; ( उप २२० टी )। वाउल वि [ वातूल ] १ वात-रोगी, उन्मत; २ धुं. वात-समूह: (हे १, १२१; प्राकृ ३०)। वाउला न [ दे ] सेवा, भिन्तः, " निन्नं चिय वाउलागं क्रुगंति " (राज)। वांडलणा स्त्रो [ ध्याकुलना ] व्याकुल करना; ( वद ४ )। वाउलिअ वि [ न्याकुलित ] १ न्याकुल वना हुमा; (सण )। श्रे विलोलित, क्तोभ-प्राप्तः ( पग्ह १, ३—पत्र ४४.) । र्वाउलिआ स्री [दे] छोटी खाई; (गा ६२६)। वाउल्ल देखो वाउल=व्याक्ल; ( हे २, ६६; पर् )। वाउल्ल वि [ दे वातूल ] वाचाट, प्रलाप-शील, वकवादी; (दे ७, १६; पात्र; पड्)।. घाउल्लंभ पुंन [ दे ] पूतला, गुजराती में ' वावलुं '; ''श्रा-लिहिज्यभित्तिवाउल्लाम्रो व्व ग परम्मुहं ठाइ " ( गा २१७), " ग्रालिहियभित्तिवाउल्लयं व न परम्पुहं ठाइ" ( वउजा १५ )। वाउल्लंभा ) स्त्री [दे] देखो वाउल्लंभा, वाउल्ली; वाउल्ली र् "त्रालिहिंग्रिमित्तिवाउल्लंग व्य ग संमुह ठाइ " (गा २१७ म; दे ६, ६२)। वाऊल देखो वाउल=वातूल; " ग्रमिवायणवाऊलो हसिज्जए

नयरलोएण " ( धर्मवि १११; प्राकु ३० )। वाऊल देखों वाउल=न्याकुल; (प्राकृ ३०)। वाए सक [ वाद्य् ] वजाना । वाएइ; ( महा ) । वकु वाएंत; (महा)। कवक् -वाइउजंत; (कुप्र १६)। हेक्--वाइउं; (महा)। वाए सक वाचय् १ पढ़ाना । २ पढ़ना । वाएइ, वाएंति; (भग; कप्प)। कवकृ—वाइउजंत; ( सुपा ३.३८; कुप्र 16 38 वाएरिअ वि [ वातेरित ] पवन-प्रेरित; ( गा १७६ )। वाएसरी ह्वी [[वागीश्वरी]] सरस्वती देवी;-"वाएसरी पुत्थय-वग्गहत्था" (पडि; सम्मत्त २१४)। : वाओिल ) स्त्री [ वातालि, °ली ] पवन-समूह; "कि अय-वाओली े लो चालिजाइ पयंडवाउ(१त्रां) लिसएहिं वि" (धर्मवि २७; गउड; गाया १, १—पल ६३ )। वाक ) देखो वक्क=बल्क; ( भ्रौप; विसे ६७; विपा १. वाग / ६—पत ६६)। वागड पुं वागड ] गुजरात का एक प्रान्त, जो आजकल भी 'वागड' नाम से ही प्रसिद्ध है; ( कुप्र ६ )। वागर सक [ व्या + कृ ] प्रतिपादन करना, कहना । वागरेश, वागरेज्जा; (कप्प; पि ५०६)। वक्क-वागरमाण, वागरेमाण; ( सुर ७, ४१; सुपा ४११; ब्रौप )। संक्र-वागरित्ता; (सम ७२)। हेक्-वागरिउं, वागरि-त्तए; (कुप्र २३८; उवा )। वागरण न [ व्याकरण ] १ कथन, प्रतिपादन, उपदेश; ( विसे ४४०; कुप्र २; पण्ह १, १ टो )। २ निर्वचन, उत्तरः ( भ्रौप; उना; कप्प )। ३ शब्दशास्त्र; ( धर्मनि ३८; मोह २)। वांगरिण वि [ व्याकरिणन् ] प्रतिपादन करने वाला; (सम्म 3)1 वागरणी स्त्री [व्याकरणी] भाषा का एक भेद, प्रश्न के उत्तर की भाषा, उत्तर रूप वचन; ( ठा ४, १--पत १८३)। वागरिय वि [ व्याकृत ] उक्त, कथित; ( उवा; श्रंत ६; उप ं १४२ टी; पव ७३ टी ) । देखो **वायड**=व्याकृत । वागुल न [ वल्कल ] वृत्त की छाल; ( गाया १, १६-पतं २१३)। वागल वि [ वाल्कल ] वृत्त की त्वचा से बना हुआ; "वा-गलवत्थनियत्ये" (भग ११, ६ - पल ४१६)। घागळी स्री [ दे ] बल्ली-विशेष; ( पर्या १ — पत्न ३३ )।

वागिल्ल वि [ वाग्मिन् ] वहु-भाषी, वाचालः ( वव ७ )। **घागुर पुं [ वागुरा ]** मृग-वन्धन, फन्दा; "रे रे रएह वागुरे" (मोह ७६)। चागुरि ) वि [ चागुरिन्, °रिक ] देखो वाउरिय; गुर्जे वागुरिय ) राती में 'वाघरी'; ''ससयपसयरोहिए य साहिति वागुरा(१री)गा" (पगह १, २—पत्न २६; सूत्र २, २, ३६; विपा १, ८--पत्न ८३)। वाघाइअ वि वियाघातिक वियाघात से उत्पन्नः (जं ७---पत ४३१)। वाघाइम वि [ व्याघातिम ] व्याघात से होने वाला; (सुज्ज १८--पत रे६ १)। २ न. मरण-विशेष --सिंह, दावानल म्रादि से होने वाली मौत; (न्य्रौप)। वाघाय पुं [ व्याघात ] १ स्वलना; ( सुज्ज १८ )। २ विनाश; ( उव ६ ७६ )। ३ प्रतिवन्ध, ककावट; ( भग; श्रोघमा १८)। ४ सिंह, दावानल श्रादि से श्रभिमव; ( ग्रीप )। वाघारिय वि [ व्याघारित ] प्रलम्ब, लम्बा; ( पंचा १८, १८; पव ६७ ) । वाघुण्णिय वि [ व्याघूर्णित ] दोलायमान, डोलता; ( णाया ू, १ -- पत्न ३१ )। वाघेल पुं [दे] एक चित्रय-वंश; (ती २६)। वाचं देखो वाय=वाचय् । कवकु—वाचीअमाणः ( नाट---मालिव ६१) । संकृ—वाचिऊणः (हम्मीर १७)। वाचयं देखो वायग=वाचकः ( द्रव्य ४६ )। वाचिय देखो वाइअ=त्राचित; (स ६२१)। वाज देखो घाय=व्याज; (कुप्र २०१)। वाजि वुं [ वाजिन् ] श्रश्व, घोड़ा; (विषा १, ७ )। वाजीकरण न [ वाजीकरण ] १ वीर्य-वर्धक श्रीषध-विशेष; २ उसका प्रतिपादक शास्त्र, आयुर्वेद का एक अंग; ( निपा १, ७**-**-पल ७५<sup>‡</sup>)। वाड पुं [ वाट ] १ वाड, कंटक म्रादि से की जाती गृहादि-परिधि; ( उत्त २२, १४; माल १६४ )। र वाड़ा, वाड वाली जगह, वृति वाला स्थान; " निव्वाणमहावाडं साहित्थं संपानेइ" ( उना, गा २२७; दे ७, ४३ टि; गउड ), "ग्रांते सो साहूगां गोवाडनिरोहगां करेऊगां" (विचार ४०६)। ३ वृति आदि से परिवेष्टित गृह-समूह, रध्या, मुहल्ला; ( उत ३०, १८), "ग्रहो गणित्रावाडस्स सस्सिरीग्रग्रा' ( चार ७६ )। वाडंतरा स्त्री [ दे ] कुटीर, भोपड़ा; ( दे ७, ४८ )।

षाडग देखो बाड; (पिंड ३३४; त्रिपा १,४--पत ४४; उप पृ रूद्धः)। , वाडण देखो पाडण; "परदोहनहवाडगावंदग्गहखत्तखणाणपमुः । ( ६९९ प्रकृ ) "ह्युइ. वाडंव पुं [ वाडव ] वडवानल, समुद्र-स्थित अप्ति; ( सण )। वाडहाणग पुंन [ वाटघानक ] १ एक छोटा गाँव; २ वि. उस गाँव का निवासी; "ताहे तेण वाडहाणगा हरिएसा धिज्जा-। ध्या कया" ( सुख ६, १; महा )। वाडि° देखो वाडी=नाटी; (गा ८; णाया १, ७ - पत 998:)1 वाडिआ स्त्री [ वाटिका ] वगीचा, उद्यान; "सणवाडिग्रा" (गा ६; चारु ४६; दे ७, ३४; रंभा )। वाडिम पुं [ दे ] पशु-विशेष, गण्डक, गेंडा; ( दे ७, ४७ )। वाडिल्ल वुं [ दे ] कृमि, कीट; ( दे ७, ४६ )। वाडी स्त्री [दे ] वृति, वाड; "घरवारे कारिया कंटएहिं वाडी" ( कुप्र रंद्द; दे ७, ४३; ४८; पड् )। वाडी स्त्री [ चाटो ] वगीचा, तद्यामः ( धर्मसं ४१ )। चार्दि ो पुं दि ] विश्वक्-सहाय, वैश्य-मितः (दे ७, ५३)। वाण सक [वि + नम्] विशेष नमना - नत होना । वाणाइ(१); (धात्वा १५२)। वाण वि वानः वन में उत्पन्न, वन-संबन्धोः ( श्रीप; सम १०३)। °पत्थ, °प्पत्थ युं [ 'प्रस्थ ] वन में रहने वाला तापस, तृतीय ग्राश्रम में स्थित पुरुष; ( श्रौप; उप ३७७ )। °मंत, °मंतर, °चंतर पुंखी [ °व्यन्तर ] देवों की एक जाति; (भग; ठा २, २; सुर १, १३७; ग्रोप; जी २४; महः; ि २ ११ ), स्त्री— री; ( पग्या १७ — पत्र ४६६; जीव २)। °वासिआ स्त्री [ °वासिका ] छन्द-निमेष; (ग्रजि 33)1 °वाण देखो पाण=पन। °वत न [°पात्र] पीने का प्याला; (से १, १८)। बाएाय पुं दि वलयकार, कंकण बनाने वाला शिल्पी; ( दे . 0, 28)1 चाणर पुंत [ वानर ] १ वन्दर, किप, मर्कटः; ( पण्ह १, १; पात्र )। २ विद्याधर मनुप्यों का एक वंश; ३ वानर-वंश में उत्पन्न मनुष्य; ( पडम ६, १ )। °उसी स्त्री [ 'पुरी ] किंग्किन्या-नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी; (से १४, ४०)। क्रेड पुं क्रिनु वानखंश का कोई भी राजा;

(पलम ८, २३४)। °दीव पुं िंद्वीप ] एक द्वीप; ( पडम ६,३४ )। °द्धय पुं [ ध्वज ] हन्सान्; ( पडम ४३, ४३०)। °वइ पुं [ °पति ] सुप्रीव; रामचन्द्र का एक सेनापति; ( से २, ४१; ३, ५२ ) । देखो चानर । वाणरिंद पुं [ वानरेन्द्र ] वानर-वंशीय पुरुषों का राजा, वाली; (पउम ६, ४०)। ·बाणवाल gं [ दे ] इन्द्र, पुरन्दर; ( दे ७, ६०<sup>-</sup>)। वाणहा देखो पाणहा, वाहणा=उपानहः (पि १४१).। चाणा देखो चायणा=गचना। "यरिअ पुं [ "चार्य] अध्यापन करने वाला साधु, शिक्तक; "एसो व्चिय ता कीरड वाणायरिय्रो, तथ्रो गुरू भणइ" ( उप १४२ टी )। वाणारसी स्त्री वाराणसी | भारत वर्ष की एक प्राचीत नगरी, जो ग्राज कल 'वनारस' नाम से प्रसिद्ध है; (हे २, ११६; खाया १, ४; उता; इक: उत्र; धर्मवि ४; पि २८४ )। वाणि देखो वणि=वणिन्: (भवि )। °उत्त, °पुत्त वुं [ 'पुत्र ] वैश्य-कुमार, विनया का लड़का; ( कुप्र ३६; ८८; ् २२१: ४०४; सिरि ३८४; धर्मवि १०४ ) । वाणि हो [वाणि ] देखे वाणी: (संति ४)। चाणिअ वुं [वाणिज ] १ वनिया, व्यापारी, वैश्यः (श्रा १२; सुर १, २४८; १३, २६; नाट—मुच्छ ४४; वसु सिरि ४०)। २ एक गाँव का नाम; ( उवा; अंत; विपा १, २)। वाणिअ ( त्रप ) देखो वाणिज्ञः ( सण ) । °वाणिअ देखो पाणिअ=गानीय; ( गा ६८२; सिरि ४०; सुपा २,२६ )। वाणिअय पुं [ चाणिजक ] वनिया, वैश्य, व्यापारी; (पांग्र; काप्र ८६३; गा ६११; उव; सुपा २२६; २७४; प्रासू १८१)। चाणिज्ञ न [ वाणिज्य ] १ व्यापार, वेपार; ( सुपा ३४३; पडि )। २ एक जैन मुनि-कुल का नाम; (कप्प )। वाणिज्जा स्त्री [वणिज्या] न्यापार; "अहिच्छ्तं नगरं वाणिजाए गमितए" ( णाया १, १४ )। वाणिज्जिय वि [वाणिजिक] वाणिज्य-कर्ता, व्यापारी: (भवि)। वाणी स्त्री [वाणी] १ नचन, वाक्य; (पात्र )। २ वाग्दे-वता, सरस्वती देवी; (कुमा; संति:४)। ३: छन्द-विशेष; (पिंग)। °वाणीअ देखो पाणीअ; ( काप्र ६२४ ) । ,बाणीर पुं [ दे ] जम्बू बृत्त, जामू का पेड़; ( दे ७, ४६ )। वाणीर षुं [ वानीरः] वेतस-द्वतः ( प्रायः गा १६६ )।

वाण्जुअ पुं दि ] विषक्, वैश्यः, "एसो हला नवल्लो दीसइ वाणं जुत्रो कोवि" ( उप ७२८ टी )। वात देखो वाय=त्रातः ( ठा २, ४—पत ८६ )। वातिक ) देखो वाइअ=वातिक; (पण्ह १, ३--पत्र ५४; वातिय प्रोघ ७२२ )। वाद देखो वाय=वाद; (राज)। वादि देखो वाइ=वादिन्; ( उवा )। वानर देखो वाणर; (विषा १, २—पत ३६; विसे ८६३; सुपा ६ १८ ), "पुन्वभववानराणि व ताई विलसंति सिच्छाए"\ (धर्मवि १३१)। वापंफ देखो वावंफ। वापंफइ; (षड्)। वापिद ( शौ ) देखो वावड=ज्यापृत; ( नाट - वेणो ६० ) वावाहा स्त्री [ व्यावाधा ] विशेष पीड़ा; ( णाया १, ४; चेद्रय ३४४ )। वाम सक विमय् ] नमन कराना । वामेइ, वामेज (भगः पिंड ६४६ )। संक्र--वामेत्ता; (भग; उवा )। वाम वि दि ] १ मृतः (दे ७, ४७)। २ ब्राकान्तः (षड्)। वाम वि [ वाम ] १ सन्य, बाँया; (ठा ४, २—पत २१६; कुमा; सुर ४, ५: गउड )। २ प्रतिकृत, अनतुकृत; ( पात्र; पगह १, २-पत २८; गउड ८८०; ६६४; कुमा) । ३ सुन्दर, मनोहर; "वामलोग्रणा" (पात्र)। ४ न सन्य पद्म; "वामत्थो" ( पडम ४४, ३१ )। ५ बाँया शरीर: (गा ३०३)। °छोअणा स्त्री [ °छोचना ] सुन्दर नेत वाली स्त्री, रमणी; (पात्र)। °लोकवादि, °लोगवादि पुं िळोकवादिन् ] दार्शनिक-विशेष, जगत् को असद मानने वाले मत का प्रतिपादक दार्शनिक; (पग्रह १, २—पत्र २५) ।°वट्ट वि [ °वर्त ] प्रतिकूल ब्राचरण करने वाला; ( बृह १ )। भवत्त वि [ भवर्त ] वही अर्थ; (ठा ४, २—पत २१६)। वाम पुं [ व्याम ] परिमाण-विशेष, नीचे फैलाए हुए दोनों हाथों के वीच का अन्तराल; (पव २१२; औप)। वामण पुन [ वामन ] १ संस्थान-विशेष, शरीर का एक तरह का ग्राकार, जिसमें हाथ, पैर ग्रादि ग्रवयव छोटे हों और छाती, पेट त्रादि पूर्ण या उन्नत हों वह शरीर; (ठा ६--पल ३४७; सम १४६; कम्म १, ४०) । २ वि उक्त आकार के शरीर वाला, हस्य, खर्व; ( पव ११०; से २, ६; पात्र ); स्त्री—°णी; ( ग्रोप; णाया १, १—्पत्र ३७ ) । ३ पुं. श्रीकृष्या का एक अवतार, (से २, ६)। ४ देव-विशेष, एक यदा-देवता; (सिरि ६६७)। ४ न् कर्म-विशेष, जिसके उदय

से वामन शरीर की प्राप्ति हो वह कर्म; (कम्म १, ४०)। °थली स्त्री [ °स्थली ] देश-विशेष; ( ती १५ )। वामणिअ वि [ दे ] नष्ट वस्तु—पतायित—को फिर से ग्रहण करने वाला; ( दे ७, ४६ )। वामणिआ स्त्री [दे] दीर्घ काष्ठ की वाड; (दे ७, ४८)। वामहण न [ व्यामर्दन ] एक तरह का न्यायाम, हाथ श्रादि अंगों का एक दूसरे से मोड़ना; ( गाया १, १-पत १६; कप्प: ग्रीप )। वामरि पुं [ दे ] सिंह, मृगेन्द्र; ( दे ७, ४४ )। वामलूर पुं [ वामलूर ] वल्मीकः ( पात्रः गउड )। वामा स्त्रो [ वामा ] भगवान पार्श्वनाथजी की माता का नाम; , (सम १४१)। वामिस्स देखो वामीसः ( पउम ६३, ३६ )। वामी स्त्री [ दे ] स्त्री, महिला; ( दे ७, ५३ )। वामीस वि [ व्यामिश्र ] मिश्रित, युक्त, सहित; (पडम ७२, ४; तंदु ४४ )। वामीसिय वि [ व्यामिश्रित ] ऊपर देखो; ( भवि ) । वामुत्तय वि [ व्यामुक्तक ] १ परिहित, पहना हुआः 🔏 २ प्रलम्बित, लटका हुआ: ( ग्रीप )। वामूढ वि [ व्यामूढ ] विमूढ, भ्रान्त; (सुर ६, १२६; १२, १४३; सुपा ७० )। वामोह युं [ क्यामोह ] मूढता, भ्रान्ति; ( उप पृ ३३६; सुपा . ६५; भवि )। वामोहण वि [ च्यामोहन ] भ्रान्ति-जनकः ( भवि )। वाय सक [वाचय्] १ पढ़ना । २ पढ़ाना । वाएइ, वाएसि; (कुप्र १६ ६), "सावक्का सुयजगणी पासत्था गहिय वायए लेहं" ( धर्मवि ४७ ), "सुत्तं वाए उवज्माद्यो" ( संवोध २६ )। वक्र—वायंतः ( सुपा २२३ )। संक्र—वाइऊणः ( कुप्र १६६)। कु—वायणिज्जः (ठा ३, ४)। वाय सक [ वा ] वहना, गति करना, चलना । वायंति; ( भग ४, २)। वक् —वायंतः (पिंड ८२; सुर ३, ४०; सुपा ४१०; दस १, १, ८)। वाय अक [ वै, म्लै ] स्खना । वाअइ; (संचि ३६; प्राप्र )। वकृ —वायंत; ( गउड ११६४ )। वाय सक [ वाद्यू ] वजाना । वक् —वायंत, वायमाणः (सुपा २६३; ४३२)। कृ—वाइयव्व; (स ३१४)। वाय वि [ वान ] शुष्क, सूखा, म्लान; ( गडड; से ४, ४७; पात्र; प्राप्त; कुमा )। 🕛

वाय पुं [दे] १ वनस्पति-विशेषः (स्य २, ३, १६)। २ न. गन्धः (दे ७, ४३)। वाय पुं [ वात ] समृह, संघ; ( श्रा २३; भवि )। वाध्र्वि [ व्यातृ ] संवरण करने वाला; ( श्रा २३ )। वाय नि व्यागस् । प्रकृष्ट अपराधीः ( श्रा २३ )। चाय पुं [ चातृ ] १ पवन, वायुः, २ कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा; ( श्रा २३ )। वाय वि [ व्याप ] प्रकृष्ट विस्तार वाला; ( श्रा २३ )। वाय पुं [ चाक ] ऋग्वेद आदि वाक्यः ( श्रा २३ )। वाय पुं [ च्याय ] १ गति, चाल; २ पवन, वायु; ३ पत्ती का म्रागमनः ४ विशिष्ट लाभः ( श्रा २३ )। वाय पुं वियाच विचन, ठगाई: (श्रा २३)। चाय पुं चाज ] १ पन्न, पँखः १ मुनि, ऋषिः, ३ शब्द, ष्ट्रावाज; ४ वेग; १ न. घृत, घी; ६ पानी, जल; ७ यज्ञ का धान्य: (श्रा २३)। वाय न [ वाच ] शुक-समृहः ( श्रा २३ )। वाय वि वाज् ] १ फेंकने वाला; २ नाराक; ( श्रा २३ )। वायं पुं [ व्याज ] १ कपट, मायाः, २ वहाना, छतः, ३ विशिष्ट गतिः (श्रा २३)। ' वाय देखो वाग=बल्क; (विपा १, ६—पत्र ६६ )। वाय पुं [ व्राय ] विवाह, शादी; ( श्रा २३ )। चाय वुं [ न्यात ] विशिष्ट गमन; ( श्रा २३ )। वाय पुं वाप ] १ वपन, बोना, २ जेत्र, खेतः (श्रा २३)। वाय पुं [ वाय ] १ गमन, गति; २ सूँधना; ३ जानना, द्यानः ४ इच्छाः ५ खाना, भद्मणः ६ परिणयन, विवाहः ( श्रा + 33)1 वाय वि वियाद विशेष ग्रहण करने वाला; (श्रा २३)। वाय वि [ वाच् ] वक्ता, वोलने वाला; ( श्रा २३ )। वाय पुं [ वात ] १ पत्रन, वायु; ( भग; गाया १, ११; जी ७; कुमा )। २ उत्कर्ष; ( उन ४४ टि )। ३ पुंन. एक , देव-विमान; ( सम १० ) । °कंत पुंन [ °कान्त ] एक देव-दिमानः (सम १०)। °कम्म नं [°कर्मन्] अपान वायु का सरना, पर्दन; ( ग्रोघ ६२२ टी )। 'कुड पुंन िक्तर ] एक देव-विमान; ( सम १० )। °खंध पुं िस्कन्ध ] घनवात ग्रादि वायुः ( ठा २, ४—पत ८६ )। °उम्मय पुंत [ °ध्त्रज ] एक देव-विमान; (सम १०)। ं °िणसमा पुं [ °िनसर्ग ] त्रपान वायु का सरनाः, पर्दनः (पिंड)। °पिळक्खोभ युं [ °पिरक्षोभ ] कृष्णराजि,

काले पुद्रलों की रेखा; (भग ६, १-पल २७१)। °प्पम पुन [ °प्रभ ] देव-विमान विशेष; (सम १०)। °फलिह पुं [ °परिघ ] वही अर्थ; ( भग ६, ४ )। °रुह पुं [ °रुह ] वनस्पति-विशेष; (पण्ण १—पत ३६)। °लेस्स पुन [°लेश्य] एक देव-विमान: ( सम १० )। "वण्ण पुन [ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १०)। °सिंग पुंन [ °श्टङ्ग ] एक देव-विमान; ( सम १० )। "सिंह पुंन [ "सप्ट ] एक देव-विमा-न; (सम १०)। "ावत्त पुंन [ "ावर्त ] एक देव-विमान; (सम १०)। वाय युं [ वाद ] १ तत्व-विचार, शास्त्रार्थ; ( ब्रोधभा १७: धर्मवि ८०; प्रास् ६३)। २ उक्ति, वचन; (ब्रौप)। ३ नाम, त्रारूया; "वल्लहवाएण त्रालं मम" (गा १२३)। ४ वजाना; "मद्दलवायचउप्फललोयं" ( सिरि १५७ )। ४ स्थैर्य, स्थिरता; (श्रा २३) । 'तथ g [ "र्थ ] तत्त्व-चर्चा; "तेहि समं कुण्ड वायत्थं" ( पडम ४१, १७ )। °ितथ वि [ शर्थिन् ] साम्रार्थ की चाह वाला; ( पउम १०४, २६ )। °वाय पुं[पाक] १ रसोई; २ वालक; ३ दैत्य, दानवं; ( श्रा २३ )। देखो पाग। °वाय पुं[पात] १ पतनः (स ६४७; क्रमा)। २ गमनः; ३ उत्पतन, कूदना; ( से १, १४ ) । ४ पत्ती; १ न. पत्ति-समूह; ( श्रा २३)। **°वाय** वि [ पातृ ] १ रक्ता करने वाला; २ पीने वाला; ३ स्वने वाला; (श्रा २३)। °वाय देखो वाय; (श्रा २३)। °वाय पुं [ पाद ] १ पर्यन्तः २ पर्वतः ३ पूजाः ४ मूलः ४ किरण; ६ पैर: ७ चौथा भाग; (श्रा २३)। देखो पाय=पाद । °वाय देखो पाच≕पाप; ( श्रा २३ ) । 'वाय पुं [ पाय ] १ रक्ता, रक्तण; २ वि. पीने वाला; (धार३)। °वाय देखो अवाय=अपाय; "बहुवायम्मि वि देहे विसुज्म-माणस्स वर मरणं" ( उव )। र्वायउत्त पुं [दै] १ विट, भड्डग्रा; २ जार, उपपति; ( दे v, 55 ) 1 बार्यंगण न [दे] वैंगन, बृत्ताकृ, संटा; ( श्रा २०; संबोध ४४; पव ४ )। बायंतिय वि [ वागन्तिक ] वचन-माल में नियमित; (राज)।

वायग वुं विचिक । १ अभिधायक, अभिधा वृत्ति से अर्थ ेका प्रकाशक शब्द; (सम्मत्त १४३)। र उपाध्याय, स्त्र-पाठक मुनिः ( गण ४: संबोध २४; सार्घ १४७ )। पूर्व-प्रन्थों का जानकार मुनि; (पराण १-पत ४; सम्मत्त १४१: पंचा ६, ४५ )। ४ एक प्राचीन जैन महर्षि और ग्रन्थकार, तत्त्रार्थ सूल का कर्ता श्री उमास्वातिजी; ( पंचा ६, १ वि. कथक, कहने वाला; ६ पढ़ाने वाला; (गण १)। वायग वि [ वादक ] वजाने नाला; ( कुप्र ६; महा )। दायंगं पुं [ वायक ] तन्तुवाय, जुलाहा; ( दे ६, ४६ )। वायडं पुं:[दे] एक श्रेष्ठिं-वंश; ( कुप्र १४३ )। वायंड वि [ व्याकृत ] स्पष्ट, प्रसट ग्रर्थ वाला; ( दसनि ७ )। देखों वागरिय। वायडघड पुं [ दे ] वाय-विशेष, दर्दुर-नामक वाजा; ( दे ७, £9')|' ् **घायडाग पुं [ दे ]** सर्प की एक जाति; ( पगण १ — पत ४१)। वायण न [ वाचन ] देखो वायणा; (नाट-रत्ना १०)। वायण न [ वादन ] १ वजानी; ( सुपा १६; २६३; कुप्र ं४१; महा; किप्पूर) । रे वि. बजाने वाला; (दे ७, ६१ टी)। वायण न [दे] भोज्योपायन, खाद्य पदार्थ का बाँटा जाता उपहार; ( दे ७, ४७; पाञ्च )। वायणया ) स्त्री [ वाचना ] १ पठन, गुरु-समीपे ग्रंध्ययन; 🕽 ( उत्त २६, १ ) । २ ऋध्यापन, पढ़ाना; ( सम १०६; उव )। ३ व्याख्यान; (पव ६४)। ४ सूल-पाठ; ، (कष्प)। वायणिअ वि [ वाचिमिक ] वचन-संवन्धी; ( नाट — निक ३४ )। वायय देखो वायग=वायकः ( दे ४, २८ )। वायरण देखो वागरण; ( हे १, २६८; कुमा; भवि; षड् )। वायव वि [ वायव ] वायु रोग वाला, वात-रोगी; ( विपा १, १-पत १)। °वायव देखो पायव; ( से ७; ६७ ) । वायन्व पुं [ वायन्य ] १ वायुदेवता-संवन्धी; " वारुण-वायव्वाइं पहवियाइं कमेण सत्थाइं" ( सुर ८, ४४; महा )। र न गो के खर से उड़ी हुई रज; "वायन्वग्रहाणग्रहाया" ( कुमा )। वायव्या स्त्री [वायव्या] पश्चिम और उत्तर के बीच की

दिशा, वायव्य कोगा; (ठा १०—पत्त ४७८; सुपा ६८; **२६७ )** । वायस पुं वायस ] १ काक, कौशा; ( उवा; प्रास् १६६; हे ४, ३५२)। २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सेर्ग में कीए की तरह दृष्टि को इधर-उधर घुमाना; ( पन १ )। °परिमंडल न [°परिमएडल ] विद्या-विशेष, कौए के स्वर और स्थान ऋदि से शुभाशुभ फल वतलाने वाली विद्या; ( सूत्रं २, २, २७ )। वाया स्त्री [ वाच् ] १ वचन, वाणी; ( पात्र; प्रास् ६; पडि; स ४६२; से १, ३७; गा ३२; ४०६ )। र वाणी की अधिष्ठायिका देवो, सरस्वती: (श्रा २३)। ३ व्याकरण-शास्तः ( गर्डं ८०२ ) । देखो वइ=वाच । वायाड पुं [दे वाचार ] शुक्त, तोता; (दे ७, ४६)। वायाड वि [वाचाट] वाचाल, वकवादी; (सुपा ३६०; चेइय ११७; संदित २)। वायाम पुं [ व्यायाम ] कसरत, शारीरिक श्रम; ( ठा १--पन्न १६; गाया १, १ -- पन्न १६; कप्प; ग्रीप; स्वप्न ३६ )। वायाम सक [ ट्यायामयू ] कसरत करना, शारोरिकेर श्रम करना। वक — "धुट्डु वि वायामेंतो कार्यं न करेड् किंचि गुणं" ( उव ) । वायायण पुन [ वातायन ] १ गवानः; ( पडम ३६, ६१; स २४१; पात्रा; महा )। २ पुंराम का एक सैनिक; (पडम €'0, 90 ) I वायार पुं [ दे ] शिशिर-वात, गुजराती में 'वायरो'; ( दे ७, **१६)।** वायाल वि [ वाचाल ] मुलर, वक्वादी; ( श्रा १२; पाम, ' सुपा ११३)। °वायाळ देखो पायाळ; ( से ४, ३७ ) । वायाविअ वि [ वादित ] वजवाया हुआ; ( स ४२७; कुप्र ं १३६ ) 1 वायु देखो वाउ=वायुः ( सुन्न १०, १२; कुमाः सम १६/)। वार सक [ वारय् ] रोकना, निषेध करना । वारेइ; ( डेव; महा )। वकु—वारंत; ( सुपा १८३ )। वारिज्जंत; (`काप्र १६१; महा )। हेक्च-वारेजं; (स्म १,३,२,७)। कृ—वारियव्व, वारेयव्व, ं ( सुपा ५४२: २७२ ) । वार पुं [ दे वार ] चलक, पान-पाल; ( दे ७, ४४ )। वार युं [ वार ] १ समूह, यूथ; (सुपा २१४; सुर १४, २४;

'सार्घ ४६; कुमा; सम्मत १७४ )। २ अवसर, वेला, दफा; (उप ६२८: सुपा ३६०; भिन )। ३ सूर्य ब्रादि बह से अधिकृत दिन, जैसे रविवार, सोमवार आदि; ( गा २६१) । 🗡 ४ चौथो नरक का एक नरक-स्थान; ( ठा ६ --पल ३६४ )। ४ वारी, परिपाटी; ( उप ६४८ टी )। ६ कुम्भ, घड़ा; (दस ४, १, ४४)। ७ वृत्त-विशेष; 🗕 न फल-विशेष; '(पगण १७—पत्र ४३१)। "जुनइ स्री ["युनति] वारांगना, वेश्या; (कुमा )। "जोव्यणो स्त्री [ "योवना ] वही अर्थ: (प्राक्त १४)। °तरुणी स्त्री [ °तरुणी ] 'बही; (सण)। "बहू स्त्री ["बधू] वहो अर्थ; '(कुप्र ४४३ )। °विलया स्त्री [°विनता] वही पूर्वोक्त प्रर्थ; ( कुपा; मुपा ७८; २०० )। °विलासिणी ह्यी [°विलासिनी] वही: ( कुमा; सुपा २०० )। °स्ंदरी स्त्री [ °सुन्दरी ] वही अर्थ: ( खुपा ७६ )। वार न [ द्वार ] दरवाजा; ( प्राकृ २६; कुमा; गां ५५० )। °वई स्त्री [ °वती ] झरका नगरी; ( कुप्र ६३ )। °वाल gं [ 'पाल ] दरवान, प्रतीहार; ( कुमा )। 🗡 बारंत देखो बार=वारय्। वारवार न [वारवार] फिर फिर; (से ६; ३२; ग २६४ )। वारग पुं [ वारक ] १ बारी, क्रम; ( उप ६४८ टी )। २ छोटा घड़ा, लघु कलशः ( पिंड २७८ )। ३ वि. निवारक, . निषेधकं; (कुप्र २६; धर्मवि १३२ )। वारिडिय न दि ] रक्त वस्त्र, लाल कपड़ा; (गच्छ २, ४६)। ् वारड्ड वि [ दे ] श्रमिपीडित; ( पड् )। वारण न [ वारण ] १ निवेध, अटकायत, निवारण; ( कुमा; श्रोघ ४४८ )। २ छत्र, छाता; " वारणयचामरेहिं नज्जंति फ़ुड महाधुहुडा" (सिरि १०२३)। ३ वि. रोकने वाला, निवारक; ( कुप्र ३१२ )। ४ वं हाथी; ( पात्र; कुमा; कुप्र ३१२)। ४: छन्द का एक मेदः, (पिंग)। चारण देखो चागरण; (हे १, १६८; कुमा; षड्)। चारणा स्त्री [ चारणा ] निवारण, ब्रह्मायत; ( वृह १ )। बारत वुं बारत ] १ एक अन्तकृद् मुनि; (अंत १८:)। १ २. एक ऋषि; ( उव ) । ३ एक अमात्य; ४ ने एक नगर; (धम्म ६ टी)। चारवाण ९ [ वारवाण ] कल्लुक, चोली; ( पात्र ) । चार्य देखो चारगः, (रंभाः, गाया १, १६ पत १६६; उप पृ ३४२; उवा, अंत )।

चारसिआ सी [ दे ] मल्लिका, पुष्प-विशेष; (दे ७, ६०)। वारसियं देखो चारिसियः, "वारिसयमहादार्यां" (सुपा ७१)। वारा स्त्री [ वारा ] १ देरी, निलम्ब; "श्रम्मो किमज्ञ कर्ज जं लग्गा एतिया वारा" ( सुपा ४१६ )। २ वेला, दफा; ं"तो पुंगरिव निज्ज्ञायइ वाराय्रो दुन्नि तिन्नि वा जाव" (सिंद्र ६ टी )। वाराणसी देखो वाणारसी; ( अन्तः पि ३५४')। वाराविय वि [वारित] जिसका निवारण कराया गया हो वहः ('कुप्र १४० )। वाराह पुं [वाराह] १ पाँचवें यजदेव का पूर्वभनीय नाम; (सम १५३)। २ न. शुकर के सदृश; (उशा)। वाराही स्री [वाराहो ] १ विद्या-विशेष: (पउम ७, १४१)। २ वराहमिहिर का बनाया हुआ एक ज्योतिष-प्रन्थ, वराह-संहिता; (सम्मत १२१)। वारि न [वारि] १ पानो, जल; (पात्र; कुमा; सण)। • २ स्त्री हाथी को फँसाने का स्थान; "वारी करिधरणहाणं" (पात्र; स २७७; ६७८)। °भइग वुं [°भद्क] भिन्तुक को एक जाति, शैवलाशी भिन्तुक; (सूत्रनि ६०)। °मय वि [ भय ] पानी का वना हुन्रा; स्त्री—°ई; (हे . १, ४; पि ७० )। °मुख पुं [ °मुच् ] मेघ, जलघर; (षड्)। °य पुं [°द्] पानी देने वाला मृख; (स · ७४१ )। °रालि पुं [ °राशि ] समुद्र, सागर; ( सम्मत १६०)। "वाह पुं ["वाह] मेघ, अन्नः (उप २६४ टी )। °सेण वुं [°पेण] १ एक अन्तक्षर् महर्षि जो राजावंसुदेव के पुल थे, और जिन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि के पासं दीचा ली थी; ( अन्त १४ )। २ एक अनुतर-गामी मुनि, जो राजा श्रेषिक के पुत थे; ( श्रतु १ )। ३ ें ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चौवीसर्वे जिनदेव; (सम १४३)। ४ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; ( पत्रः ५६; महा )। °सेणा स्वो [ "पेणा ] १ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; (ठा ४, २-पत २३०)। २ अर्थालोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देनी; (ठा --पत ४३७; इक २३१ टि ) । ३ एक महा-नदी; (ठा ४, ३—पत्र ३४९; इक )। ४ कव्वेलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (इक २३२)। °हर पुं [ °धर ] मेघ; ( गलंड ) । वारिअ युं [दे ] हजाम, नापित; (दे ७, ४७)। वारिक वि [ वारित ] १ निवारित, प्रतिविद्धः ( पात्रः, से २, २३ ) (२ वेष्टित; (से २, २३ )।

वारिआ स्तो [ द्वारिका ] छोटा दरवाजा, वारी; ( ती २ ), "वप्पस्स चा(१वा)रियाए परिवित्तो खाइयामञ्मे ।" - "जो जलपरियविद्वाकृतात्रा चा(१ वा)रियाइ निक्कासो । सो उवचियगवभात्रो जोगीए निग्गमो इत्य ॥" ( धर्मवि १४६ )। ् वारिज्ज पुंन [ दे ] विवाह, शादी; ( दे ७, ४४; पाश्र; उप g =0 ) 1 वारिसा देखो वरिसा: (विक १०१)। वारिसिय वि विषिक १ वर्ष-संबन्धीः (राज)। र वर्षा-संबन्धीः "चिद्र चउरो मासा वारिसिया विवृहपरिमहिन्रो" (पडम =२, ६ १)। वारी स्त्री [ द्वारिका ] वारी, छोटा दरवाजा; ( ती २ )। वारी हो वारी देखो 'वारि' का दसरा अर्थ; "बद्धो वारीवंधे फासेण गय्रो गय्रो निहणं" ( सुर ८, १३६; श्रोघ ४४६ टी )। वारी न [वारि] जल, पानी; (हे १, ४; पि ७०)। ्रवारुअ न [दे] १ शीघ्र, जल्दी; २ वि. शीघ्रता-युक्त; "ण वारुग्रा ग्राम्हे" (दे ७, ४८)। वारुण न [ वारुण ] १ जल, पानी; "निम्मलवारुणमंडल-मंडिअससिचारपाणधुपवेसे'' ( सिरि ३६१ )। वक्ष-संवन्धी; ( पडम १२, १२७; सुर ८, ४४; महा )। °त्थ न [ °ास्त्र ] वर्षणाधिष्ठिते अस्तः ( महा )। °पुर न **िपुर** ] नगर-विशेष; (इक)। वारुणी स्त्री [ वारुणी ] १ मदिरा, सुरा दाँहः; ( पात्राः से ् २, १७; धर ३, ४४; पग्ह २, ४-पन १४० )। २ लता-विशेष, इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन; ( कुमा )। ३ पश्चिम दिशा; ( ठा १०--पत्न ४७८; सुवा २५५ )। ४ भगवान् सुविधि-नाथ की प्रथम शिज्या का नाम; (सम ११२; पत ६)। ५ एक दिक्कुमारी देवी; ( इक )। ६ कायोत्सर्ग का एक दोष--१ नियन होती मदिरा की तरह कायोत्तर्ग में 'वृड वृड' आ-वाज करना; २ कायोत्सर्ग में मत्रशाला की तरह डोलते रहना: - ( पव १ ) I वारुया ) स्ती [ दे ] हस्तिनी, हथनी; ( स ७३४; ६४ )। वाख्या 🕽 वारेज देखो वारिज्जः (स ७३४) वारेयव्य देखो वार=भारय्। वाळ सक [वाउय्] १ मोइना । २ वापिस लौटाना । वाल इ, वाले इ; (हे ४, ३३०; भवि; सिरि ४४२) । कवक --

वालिङ्जंत; (सुर ३, १३६) । संक् —वालेङण; (महा) । वाल पं िचाल । १ सर्प, साँप: (गउड: गाया १, १ टी--पत ६; ग्रीप)। २ दुष्ट हाथी; ( पुर १०, २१६; चे इय ४८)। ३ हिंसक पशु, श्वापद; ( गाया १, १ टी—पत्र े ६: ग्रीप )। देखो विभाल=न्याल। बाछ न [बाछ] १ एक गांत, जो करयप-गोल की एक शाखा है: २ पुंस्री उस गांत में उत्पन्न: ( ठा ७- पत 1 (035 वाल देखो वाल=वाल; (श्रीप; पात्र )। °य वि [ °ज ] केशों से बना हुआ; (पडम १०२, १२२)। °वीयणी स्त्री [ ° व्यजनो ] १ चामर "पंच रायकउहाई; तं जहा-खर्ग छत्तं उप्फेसं वाह्यात्रां वालवीयिषं" ( त्रीप )। २ छाटा व्यजन --पंखाः; "सेयचामरवालत्रीयणोहिं वीइज्जमाणी" (खाया १, १—पत्र ३२; स्म १, ६, १८ )। °हि पुं [ °श्चि ] वही अर्थ; (पाअ; सुपा २८१)। **ँचाल देखो पाल=**पाल; ( काल; भवि; कुमा १, ६६ )। वालंफोस न [दे] कनक, सोना; (दे ७, ६०)। वालगपोतिया । स्नी [ दै ] देलो वालगपोइआ; (सुज्ज । वालगपोइया ) ४—पत्र ७०; उत्त ६, २४; सुल ६, 28)1 वालण न [ वालन ] लौडाना; ( सुर १, २४६ )। वालप्प न [दे] पुन्छ, दुम, पूँछ; (दे ७, ४७)। वालय पुं [ वालक ] गन्य-द्रव्य विशेष: ( पात्र )। वालवास पुं [ दे ] मस्तक का त्रामूषण; ( दे ७, ४६ )। वालवि पुं व्यालिप् न महारी, साँपों को पकड़ने आदि का व्यवसाय करने वाला; ( पण्ह १, २--पत २६ )। वालहिल्ल पुं [ वालिखल्य ] कर् से उत्पन्न पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत, जो अंगुष्ट-पर्व के देह-मान वाले थे: ( गंडड )। देखां चालिखिरल । वाला पुंसी [ वाला ] कंगू, अन-विशेष; "संपर्वणं वाला-वल्लरश्रं " ( गा ८१२ )। वाळि पुं [ वाळि ] एक विद्याधर-राजा, किपराज; ( पडम-६, ६; से १, १३)। शतणअ पुं ( °तनय ) राजा वालि. का पुल, अंगद; (से १३, ८३)। °सुअ पुं [ °सुत ] वही अर्थ; (मे ४, १३; १३, १२)। चालि वि [ चालिन् ] वक्र, देढ़ा; ( से १, १३ )। वालिस वि [ वालित ] मोड़ा हुआ; ( पाअ; स ३३७ )। वालिआफोस न [दे] कनक, सुवर्ण; (दे ७, ६०)।

वा लिंद पुं [ वालीन्द्र ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पउम **४, ४४** )। वालिखिल्ल पुं [ वालिखिल्य ] एक राजर्षि; (पडम ३४, ' १८)। देखो वालिहिल्ल। वालिहाण न [ वालिधान ] पुन्छ, पूँछ; ( गाया १, ३; ८ चवा )। वालिहिल्ल देखो वालहिल्ल; ( गउड ३२० )। वाली स्त्री [ दे ] वाय-विशेष, मुँह के पवन से वजाया जाता ंतृरा-वाद्य; (दे ७; ५३)। **ंवाली** स्त्री [ पाली ] रचना-विशेष, गाल मादि पर की जाती कस्तूरी आदि की छटा; (कप्रु)। देखो पाछी। वालुअ पुं [ वालुक ] १ परमाधार्मिक देवों की एक जाति, जो नरक-जीवों को तप्त वालुका में चने की तरह भुनते हैं: (सम २६)। २ धूली-संबन्धी; (उप पृ २०५)। वालुअ° ) स्त्री [वालुका ] धूली, रेत, रज; ( गउड )। वालुआ ) °पुढवी स्त्री [ °पृथिवी ] तीसरी नरक-पृथिवी; (पडम ११८, र )। ैप्पमा, प्पहा स्त्री िप्रभा ] 🉀 तीसरी नरक-भूमि; ( ठा ७---पत ३८८; इक; ग्रंत १४ )। °भास्त्री [ भा ] वही अर्थः ( उत्त ३६, १४७ )। वालुंक न [दे] पक्वान-विशेष, एक तरह का खाद्य; "खीर-द्हिसूवकद्दरलंभे गुडसप्पिवडगवालुंके" (पिंड ६३७)। वालुंक न [ वालुङ्क ] ककड़ी, खीरा; ( त्रमु ६; कुप्र ४८ )। वालुंको ो स्त्री [ वालुङ्की ] ककड़ी का गाछ; ( गा १०; वालुक्की री गा १० ग्रा)। वालुग° देखो वालुअ°; ( स १०२ )। वाव सक [वि+आप्] व्याप्त करना। वावेदः; (हे ४, 989)1 वाव ग्र [ वाव ] ग्रथवा, याः ( विसे २०२० )। वाव पुं [वाप ] वपन, वोनाः (दे ६, १२६)। वावइउज देखो वावउज । वावइउजामि; (सं ७४१)। वावंफ अक ि हो । अम करना । वावंफइ; (हे-४, ६८)। वावंफिर वि किरिष्णु किम करने वाला; ( कुमा ) । वावज्ज अक विया + पद् ] मर जाना । वावज्जंतिः (भग-)। वावड पुं [ दे ] कुटुम्बी, किसान; ( दे ७, ४४ )। वावड वि [ न्यापृत ] १ न्याकुल; (दे ७, ४४ टी )। २ किसी कार्य में लगा हुआ; (हे १, २०६; प्राप्त; कस; सुर १, २६ )। वाचड वि [ व्यावृत्त ] लौटाया हुआ, वापिस किया हुआ;

( वप १३४ )। ११० ०० १० वर्षा व्यवस्था वावडय स्त्रीन [ दे ] विपरीत मैथुन; ( दे ७, ४८०), स्त्री— - .. **ेया**; ( पात्र्यः) । वावण न [ व्यापन ] व्याप्त करना; ( विसे ८६) । वावणी स्त्री [दे] छिद्र, विवर; (दे ७, ४४)। वावण्ण देखो वावन्नः ( गाया १, १२ )। वावत्ति स्त्री [ व्यापत्ति ] विनाश, मरण; ( णाया १, ६ — पत १६६; उप ४०६; स ३६४; ४३२; धर्मसं ६३४; 1 (303 वावत्ति स्त्री [ व्यापृति ] व्यापार; ( उप ५०६ )। वावत्ति स्त्री [ व्यावृत्ति ] निवृत्तिः, (ठा ३, ४—पत १७४)। वावन्न वि [ ज्यापन्न ] विनाश-प्राप्तः ( ठा ४, २—पतः ३१३, स २४१; सम्मत २८; सं ६०)। वावय पुं [ दे ] ब्रायुक्त, गाँव का मुखिया; ( दे ७, ४४ )। वावर अक [न्या + पृ] १ काम में लगना। २ सक्. काम में लगाना । वावरेइ; ( हे ४, ८१), वावरइ; ( अवि ), "सयं गिहं परिञ्चज्ज परगिहम्मि वावरे " ( उत्त १७, १८; सुख १७, १८)। वक्त —वावरंतः ( कुमा ६, ११)। प्रयो—हेक्-वावराविडं; (स ७६२)। वाचरण न वियापरण ] कार्य में लगाना; (भिव ) । वावल्ल देखो वावड=न्यापृत; ( उप पृ ५७ )। व्याचरुल पुंत [ देे वावरुल ] शस्त्र-विशेष; (-सण )। वावहारिअ वि वयावहारिक वयवहार से संबन्ध रखने वाला; ( इक; विसे ६४६; जीवस ६४ )। वावाभ(?) अक [अव + काश्] अवकाश पाना, जगह प्राप्त करना । वावाश्रद्यः ( धात्वा १५२ )। वावाअ सक [ ध्या + पाद्यू ] मार डालना, विनारा करना ! वावाएइ; (स ३१; महा)। कर्म-वावाइउजइ, वावाईयइ; (स ६७३), भवि—वावाइिज्जस्सइ; (पि ५४६)। संक्र—वावाइऊण; (स ७५५)। क्र—वावाइयव्व; (स १३४.)। वावाइअ वि वियापादित ] मार डाला गया, विनाशित; ( सुपा २४१ ), ''अवावावि(१इ)ओ चेव विउत्तो खु एसो'' (स ४११)। वावायग वि [ च्यापादक ] हिंसक, त्रिनाश-कर्ता; ( स 780).1. वावायण न िव्यापादन े हिंसा, मार डालना, विनाश; (स ३३; १०२; १०३; ६७४; सुर १२, २१६ )।

वावायय देखो वावायगः ( स ७५० ) ।: 🗀 🖽 🔻 वावार सक [ व्या + पारयू ] काम में लगाना । वक् -वावारेंतः ( गडड २४४ )। कृ -वावारियव्वः ( सुपा वावार पुं [ व्यापार ] व्यवसाय; ( ठा ३, १ टी-पत ११४; प्रास् ६१; १२१; नाट्-विक १७)। वावारण न वियापारण कार्य में लगाना; (विसे ३०७१; , ভ্ৰমন্ত্ৰ ৩৭ )। . . . . : : : : : : : : वावारि वि [ व्यापारिन् ] व्यापार वाला; ( से. १४, ६६; हम्सीर १३)। **बावारिद (** शौ ) वि [ **च्यापारित** ] कार्य में लगाया हुआ; ( नाट — शकु १२० )। वावि अ [वापि] १ अथवा, याः (पव ६७)। २ स्त्री. ः देशो बावी; ( पण्ह १, १– पत ५)। 🕟 🛸 📑 वावि वि [ न्यापिन् ] न्यापकः ( विसे २१४; श्रा २८४; ्धर्मसं ४२४ )। वाविञ् वि [ दे ] विस्तारित; ( दे ७, ४७ )। वाविश्व वि: [ वापित ] १ प्रापित, प्राप्त करवाया हुआ; ( से ६, ६२ )। २ बोया हुआ; गुजराती में 'वावेलुं'; ''जं आसी पुन्त्रभवे धम्मवीयं वावियं तए जीव '' ( ब्रात्मिह ८; दे ७, दह ) । · वाविश्र वि [ ध्याप्त ] भरा हुआ; ( कुमा ६, ६४ )। वावित्तः वि [ व्यावृत्त ] व्यावृत्ति वाला, निवृत्तः, ( धर्मसं 339)1 बाबित्ति स्त्री [ न्यावृत्ति ] न्यावर्तन, निवृत्तिः (धर्मसं १०४)। बाबिद्ध देखो वाइद्ध=न्यादिग्ध, न्याविद्धः ( ठा ४, २ — पत ्३१३)। वाविर देखो वावर। वाविरद्दः ( षड् )। बाबी सी [ वापी ] चतुष्कोगः जलाश्य-विरोषः; (ब्रोपः गउडः ्रप्रामाः ) । वाबुड रे (शौ ) देखो चाचड=ञ्यापृत; ( नाट—मृञ्छ बाबुद रे २०१; पि २१८; चारु ६ )। वावोवणय न [ दे ] विकीर्ष, विखरा हुआ; ( दे ७, ४६ )। बाह्र (मा) स्त्री [ धासू ] नटक की भाषा में वाला; (मुन्छ वास देखो वरिस=रृष् । वासंतिः (भग)। भूकाः—वा--सिंधु; (कप्प)। कु—वासिउं; (ठा३,३—पल १४१; मि ६३; ४७०)। १००० हरा १००० वर्ष

वास अक [वाश्] १ तिर्थचों का पशु पिच्यों का वोलना। २ ब्राह्मन करना। "खीरदुमस्मि वासङ् वामत्था वायंसी चिलय-पक्खो" ( पउम १४, ३१ ), वासइ, वासए; ( भिनः कुप्र २२३)। वक्र-वासंतः (क्रप्र २२३; ३८५) 🖂 🎉 वास सक [ वासय् ] १ संस्कार डालना । २ सुगन्धित करना | ३ वास करवाना | वासइ; (भिव ) । विक्र-वासंत, वासयंत; ( ग्रीप: कप्प ) । क्र – वासणिज्ज; ( विसे १६७७; धर्मसं ३२६ ) । वास देखो वरिस=वर्ष; (सम २; कन्प; की ३४; गउड़; कुमा; भग ३, ६, सम १२, हे १, ४३,-२, १०५, पड् ४६, सुपा ६७) 🖟 ेत्ताण न [ ेत्राण ] छत, छाता; ( धर्म ३; 🐇 ब्रोघ ३० )। °धर, °हर पुं [ °धर ] पर्वत-विशेष; ( उना ७४; २५३; ठा २, ३; सम १२; इक )। ·**वास**·पुं [·वास ] १ निवास; रहना; ( श्राचा; उप ४८६; कुमा; प्रास ३८)। २ सुगन्य; (कुमा; भिव )। ३ सुगन्वी द्रव्य-विशेष; ( गउड ) । ४ सुगन्वी चूर्ण-विशेष: · "प्रणवन्नवासवासं विहियं तोसाउ तियसेहिं" ( सुपा ६७; दंस २८) । १ द्वीन्द्रय जन्तु की एक जाति; ( परण १ — पत्र अ ४४ )। धर न [ °गृह ] शयन-गृहः ( गाया १, १६— पल २०१ )। भवण न िभवन वही अर्थ; ( महा )। °रेणु लुं [ °रेणु ] सुगन्धी रज; ( ग्रौप ) । °हर न [ 'गृ-्हः] बही; ( सुर ६, २७; सुपा ३१२; भवि ) । वास पुं [, व्यास ] १ ऋषि-विशेष, पुराण-कर्ता एक मुनि; ( हे १, ४; कप्पू )। २ विस्तार; (भग २, ८ टी )। वास न [ वासस् ] वस्र, कपड़ा; (पाग्र; वजा १६२; भिव)। °वास देखो पास=पारा; ( गउड ) । **ंवास** देखो **पास=**पार्खः ( प्राक्त ३०; गउड ) । 🕜 🛒 वासंग पुं [ व्यासङ्ग ] त्रासिक्त, तत्परता; "ताहे सा पड़ि-बुद्धा विसं व मोत्तृण विसयवासंगं ' (उप १३१ टी; कुप्र ११८; उप पृ १२७ )। वासंड । (अप) पुं [वसन्त] छन्द का एक भेद; वासंत (पिंग १६३; १६३ टि)। वासंत पुं [वर्षान्त] वर्षा-काल का अन्त-भागः (उप 8도도 ) [ . . . . . वासंतिअ वि [ वासन्तिक ] वसन्त संवन्धी; ( मैं ३ )। वासंन्तिअ°) स्री [वासन्तिका, °न्तो ] लता-विशेष; वासंतिआ } (श्रीपः कप्पः कुमाः पर्गण १—पत्र ३२; ग्राया वासंती ा, ६—पत १६०; पग्ह १, ४—पत ७६)।

वासंदी स्त्री [दे] कुन्द का पुष्प; (दे ७, ४४)। वासग वि [ वासक ] १ रहने वाला; ( उप ७६८ टी )। 🤫 वासना-कर्ता, संस्काराधायक; ( धर्मसं ३२६ ) 🌓 ३ शब्द करने वाला; ४ पुं. द्वोन्द्रिय ग्रादि जन्तु; ( ग्राचा ) । , बार्सण न [दे ] पाल, वर्तन; गुजराती में 'वासण'; "दिट्ठं च पयत्तद्वावियं चंद्रणनामंकियं हिरणणवासणं" ( स ६१; ६२ )। वासणा स्त्री [ वासना ] संस्कार; ( धर्मसं ३२६ )। **ेवासणा** स्त्री [ दर्शन ] अवलोकन, निरीक्तण: (विसे १६७७: उप ४६७ ) । देखो पासणया । वासय देखो वासग। °सज्जा खी [ °सज्जा ] नायिका का एक भेद; (कुमा)। वासर पुंत [ वासर ] दिवस, दित; ( पात्र); गउड; महा )। वासव पुं [वासव] १ इन्द्र, देव-पति; (पाग्र; सुपा ३०४; चेश्य ४८०)। २ एक राज-कुमार; (विपा १, १--- एतं १०३)। 'केड पुं विता हिरवंश का एक राजा, राजा जनक का पिता: ( पडम २१, ३२ )। °द्त्त पुं [ °द-🖈 🕽 विजयपुर नगर का एक राजा; (विपा २, ४)। ँदत्ता स्त्री [ °दत्ता ] एक ब्राख्यायिका; (राज)। °धणु पुंन [ धनुष्] इन्द्र-धनुषः ( कुप्र ४१६ ) । वनयर न [ न-गर ] अमरावती, इन्द्र-नगरी; ( सुपा ६०६ )। °पुरी स्त्री [ 'पुरी ] वही झर्थ; (डप प्र १७६) । 'सुअ पुं [ 'सुत ] इन्द्र का पुल, जयुन्त; (पाथ्र)। वासवार पुं [दे] १ तुरग, घोड़ा; (दे ७, ४६)। २ श्वान, कुता; ''विद्यालिएजइ गंगा कयाइ कि वासवारेहिं" (च-इय १३४)। वासवाल पुं दि ] थान, कुता; (दे ७, ६०)। वासस न [ वासस् ] यस, कपड़ा; "कुभोयगा कुवाससां" ( पगह १, २--पत ४० )। वासा देखां वरिसा; (कुमा; पाद्य; सुर ३, ७८; गा २३१)। ्रिंति स्त्री दस्तां वरिसा-रत्तः (हे ४, ३६४)। °वास पुं ि वास ] चतुर्मास में एक स्थान में किया जाता निवास; ( ग्रीप; काल; कप्प )। "वासिय वि [ "वार्षिक ] वर्षा-काल-संबन्धी; ( आचा २, २, २, ८; ६)। हु पु [ भू ] भेक, सेढ़क; (दे ७, १७)। वासाणिया खी [ दे वासनिका ] वनस्पति-विशेषः ( सूत्र २, ३, १६ )। वासाणी सी [ दें ] रध्या, मुहल्ला; ( दे ७, ४४ )।

वासि. वि [ वासिन् ] १ निवास करने वाला, रहने वाला; ( सूत्र १, ६, ६; उवा; सुपा ६१८; कुप्र ४६; औप ) । र वासना-कारक, संस्कार-स्थापक; (विसे १६७७)। वासि स्रो विासि वस्ता, वर्द्ध का एक ग्रस् "न हि वासिवड्ढईणं इहं अभेदो कहंचिदवि" (धर्मसं ४८६)। देखो वासी। वासिक ) वि [वार्षिक] वर्षकाल-भावी: (सुज्ज वास्तिक । १२--पत २१६)। वासिट्ट न [वाशिष्ठ] १ गोल-विशेषः (ठा ७--पत्रः ३६०; कप्प; सुज्ज १०, १६ )। २ पुंछी वाशिष्ठ गोल में उत्पन्न; ( ठा ७ ), स्त्री--'द्वा, 'द्वी; ( कप्प; उत १४, 38 ) 1 वासिद्विया स्त्री [ वाशिष्टिका ] एक जैन मुनि-शाखाः (क्प)। वासित् वि [वर्षितृ] वरसने वाला; (ठा ४, ४--पत्र 1. ( 335 वासिद् ) वि [वासित] १ वसाया हुमा, निवासितः (मोह वासिय रे २१)। २ वासी रखा हुत्रा ( अत्र आदि ); (सुपा १२; १३२)। ३ सुगन्धित किया हुआ; (कप्पः पन १३३; महा )। ४ भावित, संस्कारित; ( श्राव ) 1 वासी स्त्री [ वासी ] वसुला, वर्व्ह का एक अस्त्र; ( पगह १. १: पडम १४, ७८; कप्प: सुर १, २८; श्रीप )। °सुहं पुं िमुख ] वसुन्ने के तुल्य मुँह वाला एक तरह का कीट, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त ३६, १३६ ) । वासुइ ) पुं वासुकि ] एक महा-नाग, सर्पराज; (से २, वासुगि । १३; गा ६६; गडड; ती ७; कुमा; सम्मत ७६)। वासुदेव पुं [ वासुदेव ] १ श्रीकृष्ण, नारायण; ( पण्ह १, ४--- पत ७२ )। २ अर्ध-चक्रवर्ती राजा, विखाड भूमि का अधीरा; ( सम १७; १६२: १६३; अंत ) । वासुपुज्ज पुं [ वासुपुज्य ] भारतवर्ष में उत्पन्न बारहवें जिन भंगवानः ( सम ४३; कप्पः पडि )। वासुली सी [ दे ] कुन्द का फूल; ( दे ७, ४४ )। वाह सक [ वाहयू ] वहन कराना, चलाना । वाहइ, वाहेइ; ( भवि; महा )। कवकृ— चाहिउजमाण; ( महा )। हेकु—वाहिउं: (महा)। कृ—वाह, वाहिम: (हे ्र,।७⊏ुआचा २, ४, २, ६ )। वाह पुंसी [व्याध] लुव्यक, बहेलिया: (हे १, १८७; ्पाञ्चः), 'स्त्री-—°हीं; ( सा १२१; पि ३८४ ) ।

बाह पुं [बाह ] १ अध, घोडा; (पात्र; सूय १, २, ३, १; उप ७२⊏ टी; कुप्र १४७; हम्मीर १८ )।. २ जहाज, नौका; "वाहोडुवाइ तरएं" (विसे १०२७)। ३ भार-वहन, वोभ्त दोना; ( सूत्र १, ३, ४, ४ ) । ४ परिमाण-विशेष, ब्राठ सी ब्राह्क का एक मान; (तंदु २६)। शाकटिक, गाड़ी हाँकने वाला; (सूत्र १, २, ३, ४)। °वाहिया स्त्री [ °वाहिका ] घुडसवारी; ( धर्मवि ४ ).। वाहगण रे पुं [दे ] सन्ती, श्रमाल, प्रधान; (दे ७, ६१)। बाह्गणय ∫ 📏 षाहिडिया स्त्री [ दे ] कावर, वहङ्गी: ( उप प्ट ३३७ ) त घाहण युंन [ चाहन ] १ रथ ग्रादि यान; "जह भिच्चवाहणा लोए" ( गच्छ १, ३८ः; उवाः; श्रीपः; कप्प )। २ जहाज, नौका, यानपातः गुजराती में 'वहार्गा'; ( उवा: सिरि ४२३: कुम्मा १६ )। ३ न चलानाः "वाहवाहणपरिस्तंतो" ( कुप्र १४७)। ४ शकट, बोम्स ब्रादि ढ़ोब्राना, भार लाद कर चलाना; (पगह १, २—पल २६; द २६)। °साला ख़ी [ शाला ] यान रखने का घर; ( ग्रौप )। वाहणा सी [ वाहना ] वहन कराना, चोकं आदि छोत्रानाः ( श्रावक २४८ टी )। वाहणा ृसी [दे] ग्रीवा, डोक, गला; (दे ५, ४४)। वाहणा स्त्री [ उपानह ] जूता; ( त्र्रीप; उवा; पि १४१ )। बाहणिय वि विहिनक वाहन-संबन्धी; (उप ७२८ टी)। वाहणिया सी [वाहनिका ] वहन कराना, चलाना: "मा-सवाहणियाए" ( स ३०० )। चाहत् देखो बाहर। वाह्य वि [ वाह्य ] चलाने वाला, हाँकने वाला; ( उत्त १, 30)1 वाह्य वि [ व्याहत ] व्याघात-प्राप्त; ( मोह १०७; उव ) । वाहर सक [ ज्या + ह ] १ बोलना, कहना। २ आह्वान करना । वाहरहः (हे ४, २६६: सुपा ३२२; महा)। कर्म-चाहिष्पइ, वाहरिज्जइ; (हे ४, २४३), 'वाहिष्पंति पहाचा गार्जिया" ( सुर १६, ६१ )। कवक् —वाहिप्पंत; ( जुना )। वक्र--बाहरंत; (ना ५०३; सुर ६, १६६)। संग्र—बाहरिजं; ( वव ४ )। हेक्र—बाहत्तुं: ( से ११, 998 ) 1 बाहरण न [ व्याहरण ] १ उक्ति, कथनः ( कुमा )। २ आहान; (स २५२; ४०६)। शाहराविय वि [ ज्याहारित ] बुलबाया हुमा; (कुप्र १४;

महा )। वाहरिअ देखां वाहित्त=ज्याहतः ( सुर १, १४०; ४, ६; सुपा १३२; महा )। वाहलारं वि [दे, वात्सल्यकार ] १ स्नेही, श्रनुरागी; र सगा; गुजराती में 'वाहलेसरी': "त्रह सत्थाहो तमन्नजायंपि। नियतणुजं मन्नंतो लालेइ वाहलाहन्न" ( धर्मीव १२८ )। दाहिलया ) स्त्री [दे] चुद्र नदी, छोटा जल-प्रवाह; ( वज्जा वाहली ∫ २२; ४४; दे ७, ३६ )। वाहा स्त्री [ दे ] वालुका, रत; ( दे ७, ४४ )। वाहाया स्त्री [दे ] वृत्त-विशेष: "सिमिलंगिलया ति वा वाहा-यासंगलिया ति वा अगित्थसंगलिया ति वा" ( अनु ४ )। वाहाविय वि वि वि हित वि चलाया हुआ; ( महा )। वाहि देखो वाहर। संक्र—वाहित्ता; ( श्राक ३८; पि १८२)। वाहि पुंखी [ व्याधि ] रोग, विमारी: " चडिवेहें वाही पन्नते " ( ठा ४, ४---पत २६४: पात्र: पुर ४, ७५; उवा; प्रास् १३३; महा ), ''एयात्रो सत्त वाहीत्रो दारुणात्रो" ( महा ) । वाहि वि [वाहिन्] वहन करने वाला, ढ़ोने वाला; " जहा खरो चंदणभारवाही" ( उव )। वाहिअ वि [वाहित ] चलाया हुत्रा; "वाहियं तिम्म वंसकुडंने तं खग्गं " ( महा ), "तो तेण तेण खांगेण कोस-खित्तेण वाहिय्रो घाद्यों" ( सुपा ५२७ )। वाहिश देखां वाहित्त=न्याहत; (हे २, ६६; षड्; महा; गाया १, १-पत ६३)। वाहिश वि [ व्याधित ] रोगी, विमार; (सिरि १०७८; गाया १, १३-पत १७६; विपा १, ७-पत ७५; परह १, ३-पत १४; कस )। वाहिणी स्त्री [ वाहिनी ] १ नदी; ( धर्मिव ३ )। सेना, लरकर: "सेणा वरूहिणी वाहिणी अणीयं चमू सिन्नं" (पात्र )। ३ सेना-विशेष, जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ् ्र४३' घोड़े ऋौर ४०५ प्यादें हों वह सैन्य; ( पउम ५६, ६ )। "णाह पुं [ "नाथ ] सेना-पति; ( किरात १३ )। °स्त पुं [ °श ] वही; ( किरात ११ )। वाहित्त वि [ व्याहृत ] १ उक्त, कथित; (हे १, १२८; २, ६६; प्राप्र ) । २ आहूत, शन्दित; (पाग्र; उत्त १, २०)। वाहित्ति स्त्री [ व्याहृति ] १ उक्ति, वचनः २ ग्राह्वानः (अञ्चर)।

चाहिष्प° देखो बाहर। वाहिम देखो वाह=बाह्य । वाहियाली हो [ वाह्याली ] ग्रश्न खेलने की जगह; ( स १३; सुपा ३२७: महा )। वाहित्ल वि [ व्याधिमत् ] रोगी; ( धन्म ५ टी ) । वाही देखां वाह=व्याध । वाहुडिअ वि [ दे ] गत, चिलतः 'तो बाहुडिस जवेर्ण' ( कुप ४४८ ) । देखो चाहुडिअ । बाहुय देखो बाहित्त=ज्याहतः ( ग्रीप )। वि देखो अवि=अपि; (हे २, २१८; कुमा; गा ११; १७: २३; कम्म ४, १६; ६०; ६६; रंभा )। वि य [ वि ] इन अर्थीं का सूचक अञ्यय;-- १ विरोध, प्रतिपत्तता; जैसे—'विगहा', 'विद्योग' ( ठा ४, २; गच्छ १, ११; सुर २, २१४ )। २ विशेषः जैसे--'विडस्सिय' ( स्य १, १, २, २३; भग १, १ टी )। ३ विविधता; जैसे-- 'वियक्खमाण', 'विउस्सग्ग' ( श्रोधमा १८८; भग १, १ टी; ग्रावम )। ४ कुत्सा, खरावी; जैसे-- 'विस्व' ( उप ७२ ⊏ टी )। १ श्रभाव; जैसे — 'विइगह' (से २, १०)। ६ महत्त्व; जैसे — 'विएय' ( गउड )। ७ भिनता; जैसे — 'विएस' (महा )। ८ कँचाई, कर्ध्यता; जैसे—'विक्खेव' ( ब्रोघमा १६३ )। ६ पादप्तिः; (पडम १७, ६७ )। १० पुंपन्नी; (से १, १; सुर १६, ४३)। ११ वि. उद्दीपक, उत्तेजक; १२ व्यववीधक, ज्ञापक; "सम्मं सम्मतिन-यासडं वरं दिसड भवियाणं" ( विवे १४३ )। वि देखो वि=िद्धः 'ते पुण होज्ज विहत्था कुम्मापुतादंश्रो जह-े न्नेयां" ( विसे ३१६६ )। वि वि विदु ] जानकार, विज्ञ; ( आचा; विसे ४०० )। °उच्छा सी [ °जुगुप्सा ] विद्वान् की निन्दा, सांधु की निन्दा; ( श्रा ६ टी-पत्र ३० )। वि° स्री [ विप् ] पुरीष, विष्ठा; ( पग्ह २, १ — पत्न ६६; संति २; श्रोप; विसे ७८१ )। विथ सक [विद्] जानना । वियसिः; (विसे १६००)। भवि—विच्छं, वेच्छं; (िप ४२३; ४२६; प्राप्त; हे ३, १७१)। वक्र—धिअंत; (रंभा)। संक्र—विइत्ता, विइत्ताणं, विइत्तुः ( याचाः दस १०, १४ )। विअ न [ वियत् ] आकारा, गगन; ( से ६, ४८ )। °च्चर वि [ °च्चर ] आकाश-विहारी । °च्चरपुर न [ °च्चर-पुर ] एक विद्याधर-नगर; ( इक )।

ंचिअंवि [ विदु ] १ जानकार, विद्वान्; "तं च भिक्छ परित्राय वियं तेगु न मुच्छए" (सूत्र १, १, ४, २)। जानकारी: (राज )। विअंदेखो इय; (हे २, १८२; प्राप्त; स्वप्त २५; इसा; पडम ११, ८१; महा )। विअ पुं [ वृक ] धापद जन्तु-विशेष, भेड़िया: ( नाट--उत्तर 69)1 विअ पुं [ व्यय ] विगम, दिनारा; "पंचिविहे क्रेयणे. पन्नते. तं जहां--जप्याक्रेयणे विषक्केदणे" (ठा ४, ३--पन ३४६)। विअ वि [ विगत ] विनष्ट, मृत । °च्चा स्त्री [ °ार्चा ] मृत झात्मा का रारोर; (ठा १--पत १६)। विअ देखो अविअ=ग्रिपचः ( जीव १ )। विश्रद्द वि [ विजयिन् ] जिसकी जीत हुई हो वह: (मा २२)। विभइ सी [ विगति ] विगम, विनाश; (ठा १--पत १६)। विअइ देखो विगइ=विकृति; ( ठा १-- पत १६; राज )। 'विअइत्ता देखो विअत्त=वि +:वर्तय्। विअइंस्ट पुं [ विचिक्तिल ] १ पुष्प- हत्त विशेषः, २:न. पुष्प-विशेषः (हे १, १६६; कप्; वा २३; कुमा )। ३ ति. विकच, विकसिंत; (सणः)। विअओलिअ वि [ दैं] मितनः ( दे ७, ७२)। विअंग सक [ ट्यङ्ग्य् ] श्रंग से हीन करना—हाथ, कान श्रा-दि को काटना । वियंगेइ: ( गाया १, १४-पत १८१.)। विअंग वि [ व्यङ्ग ] स्रंग-हीन; "वियंगमंगा" ( पग्रह ी, ·१-पत १८)। विअंगिअ वि [ दे ] निन्दित; (दे ७, ६६ ) । विअंगिअ वि विद्वाद्वित ] खिषडत, क्रिन, (पाह १, ३--पत्न ४४: टी-पत्न ४६ )। विअंजण देखो वंजण=व्यन्जनः ( प्रान्त ३१; सम्म ५२ )। विअंजिअ वि [ व्यक्षित] व्यक्त किया हुआ, प्रकट किया ृतुया; ( सूत्र २, १, २७; ठा ४, २—पत ३०८ )। विअंद्रत वि [ दे ] १ अवरोपित; २ मुक्त; ( पड़् १७७ )। विअंति स्त्री [ व्यन्ति ] अन्त-िक्या । "कारय वि [ "का-रक ] अन्त-किया करने वाला, कमों का अन्त करने वाला, मुक्ति-साधकः ( श्राचा १, ८, ४, ३ )। विअंभ अक [ वि + जुरम् ] १ इत्पन्न होना । २ विकसना । ३ जँभाई खाना । विश्रंभइ; (हे ४, १५७; पद; भवि )। वक्-चिअंमंत, विअंममाण; ( धात्वा १५२; छे १, ४३; गा ४२४; महा ) ।

िविअंभ—विअहि

```
विअंभ वि [ विद्रमा ] निष्कपट, सत्यः, "त्रयाग्यं वियंभसूह-
     स्स" (स ६६०)।
   विअंभण न [ विज्यभण ] १ जैंभाई, जम्हाई; ( स ३३६;
    चुपा १४६)। २ विकाश; ३ उत्पत्ति; ( भवि; माल ८४)।
   विअभिअ वि [ विज् स्भित ] १ प्रकाशित; ( गा ४६४ )।
     र उत्पन्न; (माल ८६)।३ न जॅभाई; (गा ३४२)।
   विअंसण वि [ विवसन ] वस्त-रहित, नमः ( प्रार्क ३२ )।
   विअंसय पुं [ दें ] न्यायं, बहेलिया; ( दे ७, ७२ )।
   विभक्क सक [ वि + तर्कय् ] विचारना, विमर्श करना, मी-
    मांसा करना। वक्र —वियवकात, वियवकामाण, ( सुपा
    २६४; उप २२० टी )।
  विअनक पुंखी [ वितर्क ] विमर्श, मीमांसा; ( ग्रौप; सम्मत्
    १४१), स्त्री— क्का; ( सूत्र १, १२, २१; पडम ६३,
    1 (3
  विअक्किय वि [ वितकित ] विमरित, विचारित; (संग )।
  विअक्ख सक [ वि:+ ईक्ष् ] देखंना।
                                      वक्र--वियवख-
   माण; ( ब्रोवंशां १८६ )।
 विअवस्वण वि [ विचक्षण ] विद्वान, परिडत, दत्तः; ( महा;
   प्रास् ४१; भवि; नाट—वेगी २४ )।
 विभाग वि. [ व्यत्र ] व्याकुल; ('प्रांकृ ३१ )।
 विअग्ध देखो वग्ध=न्याघः, "—महिसवि(१विय)ग्धलालंदी-
  विया--" ( पग्हं १, १--पत ७; पि १३४ )।
 विभाघ पुंः [ वैयाघ्रः] व्याघ्र-शिशुः; ( पगहः १, १—पत
  95)1
 विअज्जास देखो विवज्जास; ( नाट-मृच्छ ३२६ )।
 विवाह सक [ विस्तं + वद् ] अप्रमाणित करना, असत्य सावित
  करना । विश्रद्धः (हे ४, १२६ )।
विअट्ट ब्रक [वि+ वृत्] विचरना, विहरना। वक्क-
  "गिम्हसमयंसि पत्ते वियद्यमाणे(सुः) वणेसु वणकरेणुंविव-
 इदिगणकयपं सुघाओ तुमं ' ( णाया १, १ — पत ६४ ) ो
विभट्ट वि [ विवृत्त ] .निरुत्त, न्यारृतः; "विश्रट्टउमेणं जिन
 येयां" (सम १; भग; कप्प; श्रीप; पडि )। °भोइ वि
 [ °भोजिन्] प्रतिदिन भोजन करने वाला; ( भग )।
विअष्ट पुं [ विवर्त ] प्रपञ्च; (स.१७८ ) ।
चिश्रष्ट वि [ विसंविदित ] संवाद-रहित, अप्रमाणित;
विअद्भि ) "विअद्ध त्रिसंवर्क्षं" ( पाअ; कुमा ६, ८८ )।
विश्रह वि [ विक्रष्ट ] १ दूर-स्थित; २ किवि. दूर; ( गाया
 १,१ टी-पत १)।
```

```
विअड सक [वि+कट्य] १ प्रकट करना। २ मा-
     लोचना करना। वियंडेइ; (ठा १० टी -- पत ४८१)।
     कवक्र-वियडिज्जंतः ( राज )।
   विअड वि [ व्यर्द् ] लिनत, लजा-युक्त; ( गाया १, ८—
     पत १४३)।
   विभड वि [ विवृत ] खुला हुआ, अनावृत; ( ठा ३, १---
    पत १२१; k, र-पत ३१२)। °गिह न [°गृह]
    चारों तरक खुला घर, स्थान-मगडपिका; (कप्प: कम)।
    °जाण न [ °यान ] खुला वाहन, ऊपर से खुला थान;
   ः( याया १, १ टी—पत ४३ )। 🐪 💠
   विअड न [ दे ] १ प्राप्तुक जल, जीव-रहित पानी; ( सूत्र १,
    ७, २१; ठा ३, ३—पत १६८; ४, २—पत ३१३; सम
   ं३७; उत्त २, ४; कप्प )। २ मद्य, दारू; (पिंड २३६ )।
    ३ प्राप्तुक ब्राहार, निर्दोव ब्राहार; "जं किंचि पावगं भगवं तं
   ब्रकुव्वं वियडं मुंजित्था'' ( ब्राचा १, ६, १, १८ ),
   "वियडगं भोचा" (कप्पः)।
  विअड वि [ विकृत ] विकार-प्राप्तः; ( ग्राचाः; उत्त २, ४;
   कसः पि २१६)।
 विअड वि [विकट] १ प्रकट, खुला; (सूत्र १, २, २,
   २२; पंचा १०, १८; पव १४३ ) । १२ विशाल, विस्तीर्ण;
   "-- अकोसायंतपउमगंभीरवियडनाभे" (उवा; श्रोप; गा १०३;
  गंउंड )। ३ सुन्दर, मनोहर; ( गंउड )। ४ प्रभूत, प्रचुर;
  (स्य २, २, १८)। ४ पुं. एक ज्योतिष्क महाग्रहः ( ठा
  २, ३─-पत ७८; सुजा २० )। ६ एक विद्याधर-राजा;
  ( पडम १०, २० )। °भोइ वि [ °भोजिन् ] प्रकारा में
  भोजन करने वाला, दिन में ही भोजन करने वाला; (सम १६)।
  भवइ, भवाइ पुं [ भपातिन् ] पर्वत-विशेषः; (ठा ४, २—
 पत २२३; इक; ठा २, ३—पत ६६; ८०)।
विअड अक [ विकट्य ] विस्तीर्ण होना । वियंडेर; ( गउड
  9985)1
विअडण स्त्रीन [ विकटन ] १ अतिचारों की आलोचना; २
 स्वाभिप्राय-निवेदन; ( पंचा २, २७ ), स्त्री- णा; ( ग्रोध
 ६१३; ७६१; पिंडमा ४१; श्रावक ३७६; पंचा १६, १६)।
विअडी स्त्री [ वितटी ] १ खराव किनारा; २ अटवी, जंगल;
 ( गाया, १ १—पत ६३ )।
विअड्डि सी [ वितर्दि ] वेदिका, हवन-स्थान, चोतरा; ( हे
 र, ३६; इसा; प्राप्त )।
```

चिअड्ड वि [ विदग्ध ] १ निपुगा, कुराल; २ पग्डिन, विद्वान; ( हे २, ४०; गउड; महा )। विअड्डक वि [ विकर्षक ] सीचने वाला: "महाधणुवियद्द-(१ड्ड )का" ( पगह १, ४ — पत्र ७२ )। विअड्डा स्त्री [ विद्ग्धा ] नायिका का एक भेद; ( कुमा )। वियङ्किम पुंस्री [विद्ग्धता] १ निपुणतां; १ पांडिस; ं (-बुप्र,४०५; वज्जा १३४)। -विअप पुंत [ न्यजन ] वेना, पंखा; ( प्राप्त; हे १, ४६; पगह .१, १—पत्त ८ )। विअण वि [ विजन ] निर्जन, जन-रहित; "लंघंति वियण-कागाएं" (भवि)। विअणा स्त्री [ वेदना ] १ ज्ञान; ३ सुख-दुः त ग्रादि का ग्र-नुभव; ३ विवाह; (प्राप्त; हे १, १४६)। ४ पीड़ा, दु:ख, संताप; ( पात्र: गउड; कुमा )। विअणिय वि [ वितनित, वितत ] विस्तीर्ण: ( भवि )। विअणिय वि [ विगणित ] अनाद्त, तिरस्कृत; ( भवि )। विभण्ण वि [ विपन्न ] मृत; ( गा १४६ )-। विअण्ह वि [ वितष्ण ] तृष्णा-रहितः ( गा ६३ )। विअत्त सक [वि + वर्तय्] घूम कर जाना । संक - विय-त्तूण, वियइत्ता, विउत्ता; ( त्राचा १, ८, १, २ )। विश्रत्त वि [ व्यक्त ] १ परिस्कुट; ( सूत्र १, १, २, २४)। २ ฆ-सुग्ध, बिवेब्सीः (सूत्र १, १, २, ११ )। ३ वृद्ध, परिवात-वयस्कः "'विग्गंथायां सखुडूयविश्रतायां" ( सम ३४ )। ४ पुं भगवान् महावीर का चतुर्थ गणधर-प्रमुख शिष्य; (सम १६)। ४ गीतार्थ मुनि; (ठा ४, १ टो — पत २००)। ४, १ टी )। विअत्त वि [ विदत्त ] विशेष रूप से दिया हुआ; ( ठा ४, १ टी-पल २००)। विअत्त पुं [ विवर्त ] एक ज्योतिष्क महाप्रह; ( ठा २, ३ टी—पत ७६; सुज्ज १६ टी—पत ३६६ )। विअद्द वि [ वितर्द ] हिंसकः ( श्राचा १, ६, ४, ४ )। विञ्जद्ध देखो विञ्जड्ड=विदग्धः ( पच्च ६०; नाट—मालती १४)। विअन्तु देखो विन्तु; (सिंह ८)। विअव्य सक [ वि + कल्पय् ] १ विचार करना । २ संशय करना । वियप्पइ, वियप्पेइ; ( भवि; गा ४७६ )। वक्र--वियप्पंत: ( महा )। कृ—वियप्पः ( उप ७२८ टी )।

विअप्प पुं विकल्प । १ विविध तरह की कल्पना; जयद विरुद्धं पिव वियण्पजालं कद्दंदाण'' ( गउड ) । 🗢 वितर्क, विचार; ( महा ) । ३ भेद, प्रकार; " दव्बिंड्रें अ पंज्जवनयो अ, सेसा विश्रप्पा सिं" (सम्म ३)। देखी विगएप=विकल्प । विअप्पण न [विकल्पन] अपर देखो; "एगंतुच्छे,ग्रम्मि वि सुहदुक्खविश्राप्यसमुतं" ( सम्म १८; स ६८४) ।. विअप्पणा स्त्री [ विकल्पना ] कपर देखो; ( धर्मसं २१०) । विअव्स देखो विद्वा; ( प्राकृ ३८; पडम २६, ८ )।. विअम्ह देखो विअंभ=वि + जुम्भु । विश्रम्हइ; (प्राक्ट ६४ )। विअय देखो विजयु=विजय; ( ग्रीप; गुउड ),। विभय वि [ चितत ] १ विस्तीर्ण, विशाल; ( महा )। २ प्रसारित, फैलाया हुत्रा; (विसे २०६१; श्रावक २०३)। °पिक्ख पुं [ °पिक्षन् ] मनुष्य-लोक से बाहर रहने वाले पत्तो की एक जाति; '' नरलोगात्रो वाहिं समुगगपक्खी विश-यपक्खी " (जी २२ )। देखो वितत=वितत । विअर सक [ वि + चर् ] विहरना, घूमना-फिरना । विश्वरहः ( गउड ३८८ )। विअर सक [ वि + तृ ] देना, म्रर्पण करनाः। वियरहः, (कसः; भवि ), वियरेज्जा; (ँकण्प )। कर्म-वियरिज्जद्दः ( उत्त १३, १०)। वक्ट-वियरंतः (काल)। विअर पुं [दे] १ नदी ब्रादि जलाशय सूख जाने पर पानी निकालने के लिए उसमें किया जाता गर्त, गुजराती में 'वियडों': ( ठा ४, ४--पत २८१; गाया १, १--पत ६३; १, ४--पल ६६ )। २ गर्त, खाः, "तत्थ गुजस्स जाव अन्नेसिं स बहुणं जिक्सिंदियपाउरगाणं दब्बाणं पुंज य निकरे य करेंति, करेता वियरए खर्णात, "वियरे भरंति " ( गाया १, १७---पत २२६)। विअरण न [ विचरण ] विहार, चलना-फिरना; (अजिं १६)। विअरण न [ वितरण ] प्रदान, अर्पणः (पंचा ७, ६) उप ४६७ टी; सण )। विअरिय वि [विचरित ] जिसने विचरण कियां हो वह, विहत; ( महा ), "विमलीकयम्ह चक्ख जहत्थया विगरिया गुणा तुज्मं" ( पिंड ४६३ )। विअल अक [ भुज् ] मोइना, वक करना । विश्रलदः (धात्वा १५२ )। विअल अक [वि + गल्] १ गल जाना, चीया होना । २

टपकना, भारता। वक् -विअलंत; (गा ३६८; सुर ४, 974)1 विअल सक [ ओजय ] मजवृत होना; ( संदि ३४ )। विअल वि विकल ] १ हीन, असंपूर्ण; ( पण्ह १,३ — पत्न ४०)। २ रहित, वर्जित, वन्ध्य; (सा २)। विह्नल, व्याकुल; "विश्रलुद्धरणसहावा हुवंतिं जद्द केवि सप्पुरि-सा" (गा २८१)। देखो विगल=विकल। विअल सक [ विकाराय ] विकल वनाना । वियल इ; (समा)। विअल देखो विअड=विकट; (से ८, २१)। विअल देखो विदल=द्विदल; (संबोध ४४)। विअलंबल वि दि ] दीर्घ, लम्बा: ( दे ७, ३३ )। विथलिअ वि [ विगलित ] १ नाश-प्राप्त, नष्ट; (सं २, ४४; सण )। २ पतित, टपक कर गिरा हुआ; "विश्रलियं उचतं" (पात्र)। विअल्ल यक [वि+चल्] १ जुन्य होना । २ यन्यन-स्थित होना । "खलइ जीहा, मुहवयणु वियल्लइ" ( भवि )। विअस अक [ वि + कस् ] खिलना । विश्वसंद्रः (प्राकृ ७६; हे ४, १६४ )। वक्त —विअसंत, विअसमाण; ( ग्रोप; सुपा २०)। विअसावय वि [विकासक] विकसित करने वाला; (गउड)। विअसाविअ वि [विकासित ] विकिसत किया हुआ; ( सुपा 334.)1 विअसिअ वि [ विकसित ] विकास-प्राप्तः; ( गा १३; पात्रः; सुर २, २२२; ४, ५५; श्रीप )। विअह देखो विजह=वि + हा । संक्र--वियहित्; (श्राचा 9, 9, 3, 2.)1 विआउभा स्त्री [ विपादिका ] रोग-विशेष, पामा; ( दे ८, 9)1 विञाउरी स्त्री [विजनियत्री] व्याने वाली, प्रसव करने वाली; ( खाया १, २—पत्र ७६ )। विआगर देखो वागर। वियागरेइ, वियागरंतिः ( याचा २, २, ३, १; सूत्र १, १४, १५ ), वियागरे, वियागरेज्जा; (सुत्र १, ६, २४; विसे ३३६; सूत्र १, १४, १९)। वक् — वियागरेमाण; ( य्राचा २, २, ३, १ ) । विआधाय देखो वाघाय; ( त्राचा )। विआण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालूम करना। वियाणाइ, विद्याणंति; (भग; गा ४८), वियाणासि; (पि ५१०), वियागाहि, वियागेहिः (पराग १—पत्र ३६; महा)।

कर्म-वियाणिजनः; (सहि १६)। वक्-वियाणंत, वियाणमाणः ( ग्रीपः उव ) । संक —वियाणिआ, वियाणिऊण, वियाणित्ताः ( दसचू १, १८; महाः श्रीपः कप्प )। कृ— वियाणियञ्चः ( उप पृ ६० )। 📡 विञाण न [ विज्ञान ] जानकारी, ज्ञान; "एक्कंपि भाय! हुँल-हं जिल्मयविहिर्यणस्वियागां" (सिंह १६)। देखा विन्नाण। विञाण न [ वितान ] १ विस्तार, कैलाव; ( गडड १७६; ा ३८६; ४६२ )। २ वृत्ति-विशेष; ३ अवसर; ४ यज्ञ; ( हे १, १७७; प्राप्त ) । १ पुंन चन्द्रातप, चँदवा, आच्छादन-विशेष; ( गरुड २००; ११⊏०; हे १, १७७; प्राप्र )। विभाणग वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ; (उप पृ 998)1 विआणण न [ विज्ञान ] जानना, माल्म करना; ( स २६७; सुर ३, ७)। वियाणय देखो विञाणगः, ( सम्म १६०; भगः, ग्रीपः, सुर ६, २१; सण ) । चिआणिअ वि [ चिज्ञात ] जाना हुत्रा, विदितः ( स २६७: सुपा ३६१; महा; सुर ४, २१४; १२, ७१; पिंग )। विभाय सक [वि+जनयू] जन्म देना, प्रसव करेना; गुजराती में 'वियावु' । ''वियायइ पढम जं पिडिगिहे नारी'' ( उप ६६ ८ टी ) । संक्र-विभाय; ( राज ) । विआर सक [वि + कारय् ] विकृत करना । विश्रारेदि (शौ); (मा ४१)। विआर सक [ वि + चारय् ] विचारना, विमर्श करना । वि-यारेड; (-प्राक्त ७१; भग ), वियारिजः; (·सत ३६·)। वक्त — वियारंयंतः ( श्रा १६ )। कवक्र—वियारिज्जंतः ( सुपा १४८)। संक्र—विआरिअ; ( ग्रिम ४४ )। कृ-∸विआ-रणिज्जः (श्रा १४)। विभार सक [ वि + दारय् ] फाड़ना, चीरना। विश्रारे; ( त्रप ); ( पिंग ) । संक्र—वियारिङ्गण; ( स २६० ) । विआर पुं [विकार] विकृति, प्रकृति का भिन्न रूप वाला परिणाम; ( हे ३, २३; गउड; सुर ३, २६: प्राप्त ४६ ) 🚺 विआर पुं [विचार ] १ तत्त्र-निर्णय; (गउड; विचार १ दं १) । २ तत्त्व-निर्णय के अनुकूल शब्द-रचना; (जी ४१)। ३ ख्याल, सोच; "अएणो वक्करकालो अएणो कज्जवियार-कालो'' (कष्पु ) । ४ दिशा-फरागत के लिए वाहर जाना: (पव '२; १०१)। १ गमन की अनुकूलता; (पव १०४)। ६ विचरण; ७ अवकारा; "अंतेउरे य दिराणवियारे जाते

यावि होत्था" (विषा १, १-पत ६३)। प्रविमर्श, मीमांसा; ६ मत, अभिप्राय; (भवि)। 'श्रवळ पुं [ 'श्रवळ] पुक्र राजाकानाम; (उप ७२८ टी; महा)। °**भूमि** स्त्री ि भूमि ] दिशा-फरागत जाने का स्थान; (कप्प; उप १४२ दो )। विआरण न [ विचारण ] १ विचार करना; ( सुपा ४६४; सार्ध ६०)। २ विचार करने वाला: "जय जिगानाह सम-त्थवत्थुपरमत्थिवयारण" ( सुपा ४२ )। ३ वि. विचरण करने वाला; "ग्रंवरंतरवित्रारणिग्राहि" ( ग्रजि २६ )। विआरण न [ विदारण ] चीरना, फाड़ना; ( सार्ध ४६; स २४१)। विभारण देखां वागरण; ( कुप्र २४४ )। विआरण वि [ वैदारण ] विदारण-संवन्धी, विदारण सं उ-त्पन्न होने वाला, स्त्री—°णिआः (नव १६)। विधारणा स्त्री [ विचारणा ] विचार, विमर्श; ( उप ७२८ टी; स २४७; पंचा ११, ३४ )। विभारणा स्त्री [वितारणा ] विप्रतारणा, उगाई: (उप E9E)1 विआरय वि [विचारक ] विचार करने वालाः ( पडम ८, k)1 विथारि वि [ विचारिन् ] ऊपर देखो; ( श्रीप )। विधारिअ वि [ दितारित ] जिसका विचार किया गया हो बह; (दे १, १६८)। विशारिअ वि [ विदारित ] १ खोला हुत्रा, फाड़ा हुत्रा; ''दूरविद्यारित्रमुहं महाकायं-—सीहं" ( गमि १२ )। २ विदीर्ण किया हुआ, चीरा हुआ: ( भवि ) । विञारिअ वि [ वितारित ] १ अर्पित, दिया गया; "वालि-या सिरोहरा वियारिया दिही" ( स ३३७)। २ ठगा हुआ, विप्रतारितः; ''जइ पुण धुत्ते ण त्रहं वियारित्रो'' (सुपा ३२४)। 🗸 विधारिआ स्त्री [ दे ] पूर्वाह्न का भोजन; ( दे ७, ७१ )। विशारिल्ल विशारवत् ] विकार वाला, विकार विशारल्ल र्वे युक्तः (प्राप्तः हे २, १,४६)। स्त्री—'ल्लाः; ( सुपा १६४ )। विआल देखो विआर=वि + चारय्। वक्-वियालंतः ( उवर ५२ )। विभाल देखो विभार=वि+दारम्। कृ-वियालणियः ( सूत्र्यनि ३६; ३७ )। . विभाल पुं [ विकाल ] सन्ध्या, साँक्क, सायंकाल; ( दे ৬,

६१; कप्पुः विषा १, ४—षत ६३; हे ४, ३७७; ४२४; कस; भवि )। °चारि वि [ °चारिन् ] विकाल में घूमने व्राला; ( णाया १, १—पत्र ३८; १, ४; श्रीप )। विआल पुं दि ] चोर, तस्कर; (दे ७, ६१)। विआल वि [न्याल ] दुष्ट; " मोर्ग वियालं पहिपहं पेहाए, महिसं वियालं पडिपहे पेहाए, ''चिताचेल्जरयं वियालं पडिपहे पेहाए " ( ग्राचा २, १, ४, ४ )। देखो बाल=न्याल। विआल देखो विचाल; ( राज )। विआलग देखो विआलय=विकालकः (ठा २, ३--पत ७७)। विआलण देखो विआरण=विचारण; ( ग्रोघ ६६; विसे १७६; विंड ४६७ )। विभालणा देखां विभारणा=विचारणा; ( विसे ३४७ टी; पिंड १६७ )। विभालय वि विदारक विदारण-कर्ताः (सूत्रनि ३६)। विआलय पुं [ विकालक ] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-/विशेप; ( सुज्ज २० )। चिआलिंड न दि ] व्यालू, सायेकाल का भोजन: "जा मह 9तह करयलि, लग्गइ सा अमिएण वियालिंड मग्गइ" ,( भवि )। विआलुअ वि [ दें ] ग्र-सहन, ग्र-सहिष्णु; ( दे ७, ६८ ) । विआंव सक [ वि + आपू ] व्याप्त करनाः ( प्रामा )। विआवड देखो वावड=न्यापृत; ( श्रोपमा १६६; पडम २, £ ) 1 विआवत्त पुं [ व्यावर्त ] १ घोष श्रौर महाघोष इन्द्रों क दिनाग दिशा क लांकपाल; (ठा ४, १-पल १६८; इक)। २ ऋजुवालिका नदी के तीर पर स्थित एक प्राचीन चैत्य; (कृष्य)। ३ पुंन एक देव-विमान; (सम ३२)। विआवाय वं [ व्यापात ] भ्रंश, नाश; ( माचा १, ६, ४, ६ टि )। विआविअ देखां वाचड=व्यापृत; ( धर्मसं ६७६ )। विआस पुं [ विकाश ] १ मुँह ब्रादि की फाड़—खुलापन, "थूलं वियासं मुहे" ( सूच १, ४, २, ३ ) । २ अवकाशः (गउड २०१)। विभास पुं [ विकास ] प्रफुल्लता; ( पि १०२; भवि )। विआस देखो वास=न्यास: ( राज )। विञासदत्तः ( शो ) वि [ विकासियतृक ] विकसित करने वाला; (पि ६००)। विआसग वि [विकासन ] अपर देखो; ( सुपा ६४८ ) ।

```
विआसर वि [ विकस्वर ] विकसने वाला, प्रफुल्लः
 ( षड् )।
           ृ वि [विकासिन् ] ऊपर देखोः; (पि ४०४;
विआसि
विआसिल्ल । सुपा ४०२; ६ )।
विआह पुं [ विवाह ] १ व्याह, परिणयन, शादी; ( गा
 ४७६; नाट--मालती ६ )। २ विविध प्रवाह; ३ विशिष्ट
 प्रवाह; ४ वि. विशिष्ट संतान वाला; (भग १, १ टी)। °पण्णित्त
 स्त्री [ 'प्रज्ञिप्ति ] पाँचवाँ जैन ग्रंग-प्रन्थ; (भग १, १ टी )।
विआह वि [विवाध ] वाध-रहितः ( भग १, १ टी )।
 °पण्णत्ति स्त्री [ °प्रज्ञिति ] पाँचवाँ जैन ग्रंग-प्रन्थ; ( भग
 9, 9 टी )।
विआह स्त्री [ व्याख्या ] १ विशद रूप से अर्थ का प्रतिपा-
 दनः २ वृत्ति, विवरण । °पण्णत्ति स्त्री [ °प्रज्ञप्ति ] पाँचवाँ
 जैन ग्रंग-ग्रन्थ; ( भग १, १ टी ) ।
विभाहिअ वि [ न्याख्यात ] १ जिसकी न्याख्या की गई
 हो वह, वर्णित; (श्रा २२)। २ उक्त, कथित; "स एव
 भव्यसत्तार्णं चक्खुभूए विद्याहिए" ( गच्छ १, २६; भग )।
विइ स्री [ वृति ] रज्जु-वन्धन; ( ग्रीप )। देखो वइ=गृति ।
विद्अ वि [ विदित ] ज्ञात, जाना हुआ; ( पात्र; पिंड ८२;
 संवोध ४६; स १६२; महा )।
चिइइन्न देखां चिइकिण्णः (भग १, १ टी-पत ३७)।
विइंचिअ वि [ विविक्त ] विनाशित; ( स १३४ )।
चिइंत सक [ चि + छत् ] काटना, केदना । विइंतेइ;
  ( गाया १, १४ टी-पत १८७ )।
विइंत देखो विचिंत। वक्त-विइंतंतः ( गउड ६७८)।
विद्विकण्ण वि [ ध्यतिकीण ] न्याप्त, फैला हुआ; ( भग १,
  १---पल ३६)।
विइक्कंत वि [ न्यतिकान्त ] न्यतीत, गुजरा हुआ; (ठा
  ६-पत ४४६; उवा; कप्प )।
विद्दिगिंछा । देखो वितिगिंछा; ( याचा; कस; उना )।
विइगिच्छा ।
विद्गिष्ट वि [ न्यतिरुप् ] दूर-स्थित, विप्रकृष्ट; ( वृह १ )।
विद्तिण्ण देखो विद्दिकण्णः (कस)।
विइज्जंत देखे वीअ=वीजय ।
विइन्नंत देखां विकिर।
चिइण्ण वि [ चिकीर्ण ] १ विखरा हुआ; "विइण्णकेसी"
  ( उवा )। र विचिप्त, फेंका हुआ; ( से १०, ३ )। देखो
  विकिएण, विकित्न।
```

```
विइण्ण वि [ वितीर्ण ] दिया हुत्रा, अर्पित; ( गा ३४६;
 ६१७; से ८, ६४; १०, ३; हे ४, ४४४; महा ) l
विइण्ह वि [ वितृष्ण ] तृष्णा-रहित, निःस्पृह; ( से २, १०%)
 प्राप्त; गा ६३; १७६ )।
विद्वत्त देखो विचित्तः ( गडडः, स २३६ः, ७४० )।
विइत्त देखो विवित्तः (स ७४०)।
विइत्ता ) देखो विअ=विद् ।
विइत्ताणं ।
विइत्तिद् ( शौ ) देखो विचित्तिय; (स्वप्न ३६ )।
विइत्त देखो विअ=विद ।
विइन्न देखो विइण्ण=वितीर्ण; ( मुर ४, ११ )।
विइमिस्स वि वियतिमिश्र ] मिश्रित, मिला हुआ;
  ( आचा )।
विउ वि [ विद्, विद्वस् ] विद्वान्, परिडत, जानकार; ( णाया
  १, १६; उप ७६८ टी; सुर १, १३४; सूच २, १, ६०;
 रंभा )। °प्पकड स्त्री [ °प्रकृत ] १ विद्वान् द्वारा प्रकान्त;
  २ विद्वान् ने किया हुआ; (भग ७, १० टी-पत्र ३२४५)
  १८, ७-पत्र ७५० )।
विउक्ष वि [ चियुत ] वियुक्त, रहित; "दब्वं पञ्जदविष्टग्रं
 द्व्य-विउत्ता य पञ्जवा नित्थ'' ( सम्म १२ )।
विउअ वि विवृत । १ विस्तृतः २ व्याख्यातः ( हे १,
  १३१)।
विउअ ( ऋप ) दंखां विओअ=वियोग; ( हे ४, ४९६ )।
विउंचिआ स्त्री [ दे विचर्चिका ] रोग-विशेष, पामा रोग
  का एक भेद: "कवि विउंचित्रपामासमन्निया सेवगा तस्स"
  (सिरि ११७)।
विउंज सक [ वि 🕂 युज् ] विशेष रूप से जोड़ना । विउंजंति;
  (स्य २, २, २१)।
विउक्कंति स्री [ न्युत्क्रान्ति ] उत्पत्तिः; ''ग्र-विउक्कंतियं
  चयमागे" (भग १, ७)।
विउक्कंति स्री [ न्युत्का न्ति, न्यवकान्ति ] मरण, मौत;
  (भग १, ७)।
विउक्कम सक [ न्युत् +कम् ] १ परित्याग करना । २
  उल्लंघन करना । ३ अक च्युत होना, नष्ट होना, मरना ।
  ४ उत्पन्न होना। विउक्कभंति; (भगः, ठा ३, ३—पल
  १४१)। संक्र—विउकम्म; (स्य १, १, १, ६; उत्त ४,
  १४; याचा १, ८, १, २ )।
```

विउक्कस सक [ ब्युत् + कर्षय् ] गर्व करना, वडाई करना । विउक्कसेज्जा, (स्य १, १३, ६); विउक्कसे, (झाचा १, ६, ४, २)। चिउक्कस्स पुं [ न्युत्कर्ष ] गर्व, ग्रभिमान; (स्म १, १, २, 92 ) 1. विउच्छा देखो वि-उच्छा=विद्-जुगुण्सा । विउच्छेअ वुं [ य्यवच्छेद् ] विनाशः ( पंचा १७, १८ ) । विउज्जम भक [ स्युद् + यम् ] विशेष उद्यम करना । वक्र— "धणियंपि चिउज्जनंताणं" (पडम १०२, १३७)।.... विरुद्ध अक [वि + वुधु ] जागना। विरुद्धः (भवि: सण)। विउद्य सक [ वि + कुट्टयू ] विच्छेद करना, विनाश करना। हेक्-विउद्दित्तपः ( ठा २, १-पत १६: कस ).। . विउद्द सक [ वि + जोटयू ] तोड़ डालना । विउद्दः ( सूत्र २, २, २०)। हेक्र--चिउद्दित्तपः; ( ठा २, १--पत्न ४६)। विउट्ट घक [वि + वृत्] १ उत्पन्न होना । २ निवृत्त होना । विडट्टिति: (स्य २, ३, १), विडटे जेजा; (य ८ टी--पत ४१८)। विउट्ट सक [ वि + वर्तयू ] १ विच्छेद करना । २ घृमकर जाना। विटट्टंति; (स १७६)। संक्र—विउद्दाणं; ( ब्राचा १, ५, १, २ )। हेक्- विडप्टित्तए; ( ठा २, १-पत १६)। विउद्व दंखो विअद्य=विवृतः ( कण )। विउद्दर्ण न [ विवतेन ] निवृतिः ( क्रोघ ७६१ )। विउट्टण न [ विकुट्टन ] १ विन्हेद; २ त्रालोचना, ग्रतिचा-र-विच्छेद; ( द्रोप ७६१ ) । ३ वि. विच्छेद-कर्ता; ( धर्मसं £ £ & ) | विउट्टणा स्त्री [ विकुट्टना ] १ दिविध कुटन; २ पीड़ा, संताप; (सूत्र १, १२, २१)। विउद्विश्र वि [ न्युतिथत ] जो विरोध में खड़ा हुया हो वह, 🖟 विरोधी वना हुआ; ( स्म १, १४, ८ )। विउड संक [ वि + नाशय् ] विनाश करना । विउड्यः; ( हें ४, ३१)। कर्म-विउडिजंतिः (स ६७६)। चिउडण न [ चिनाशन ] १ विनाश; ( स.२५; ६६१ ) । ः २ वि विनारा-कर्ताः ( स ३७; २८२ )। विउडिअ वि [ विनाशित ] मष्ट किया गया; ( पात्र; कुमा; उप ७२⊏ टी )। विउण वि [ विगुण ] गुण-रहित, गुण-हीन; ( दे ६, ७८ )।

विउत्त वि [ वियुक्त ] विरहित, वियोग-प्राप्त, ( सुर ३. १२३; १०, १४४; सुपा ११०; काल; सवा )। विउत्ता देखो विअत्त=वि + वर्तय। विउत्थिभ देखो विउद्विभ; (.कुप्र २२४;:३६६) া 🕬 चिउद् दे तो चिउअ=विदृत; ( प्राप्त )। विउद्ध वि [ विवुद्ध ] १ जागृत; ( सुपा १४० ) । २ विक-'सित; (स<sub>.</sub>७६८)। विउप्पक्तड वि [ न्युत्प्रकट ] व्रितिराय प्रकट-(भग ७, १० डी-पत ३२१) । विजम वि [ विद्वस् ] विद्वान्, विज्ञः "विजमं ता प्यहिज संथर्न'' (सूत्र १, २, २, ११)। विउर देखो विदुर; (वेणी १३४)। विउल वि [ विपुल ] १ प्रभूत, प्रचुर; २ निस्तीर्ण, विशाल; ( उवा; भ्रोप ) । ३ उत्तम, श्रेष्ठ; ( भग ६, ३३ ) । अ अगाध, गम्भीर; ( प्राप्त )। ५ पुं राजगिर के समीप का एक पर्वत; ( पउम २, ३७ )। "जस पुं [ "यशस् ] एक जिन-देव का नाम; ( उप धम्द ही )। भइ स्त्री [ भिति ] मनःपर्यत-नामक ज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ५; त्रायम ) । २ वि उक्त ज्ञान वाला; (कप्प; ग्रोप) । "असी स्त्रो [ ीकरी ] विद्या-विशेष; (पडम ७, १३८)। देखो विपुछ। विउव देखो विउव्य=वैकियः ( कम्म. ३; २ ) । 🛒 🚉 विउवसिय देखो विभोसिय=व्यवशमित; ( राज् ) । ः ः विउवाय वुं [ ब्युत्पात] हिंसा, प्राण-वध; (स्व. २, ४, ३)। विउठ्यं सक [वि+कृ, वि+कुर्यु] १ वनाना —दिन्य सामध्यं से उत्पन्न करना । २ अलंकृत करना, मणिडत करना 🕆 विजन्त्रङ्, विजन्त्रपः ( भगः कप्पः महाः पि ५०८)। भूका-विडव्विंसु; भवि-विडिव्हिस्संति; ( भग ३, १-पत्र १४६), विडिव्हिस्सामिः (पि ५३३)। वक्त-चिडेव्हमाणः; ( सुज्ज २० )। कवक्र—विउव्यिज्जमाणः ( ठा. १०— पत ४७२ ) । संकु—विउन्विऊण, विउन्विऊणं, विउ-विवत्ता, विविववं: ( महा; पि ४८४; भग; कस; मुपा ४७ )। हेक्-विउविवत्तए; (पि १७८ )। ... विउच्च न [ वैकिय ] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वरूपों और कियाओं को करने में समर्थ शरीर; ( पउम १०२, ६८; पव १६२; कम्म १, ३७ ) । ... २ कर्म-विशेष, वैकिय शरीर की प्राप्ति का कारण-भूत कर्म; - ( कस्म १, ३३ ) । ३ वि. वैकिय शरीर से संवन्ध रखने वाला; (कम्म ४, २६)।

विउड्वणया ) स्त्री [विक्रिया, विकुर्वणा ] १ बनावट, विउठवणा 🕽 शक्ति-विशेष हे किया जाता वस्तु-निर्माण; ( सुद्रानि १६३; त्र्रोप; पडम ११७, ३१; पत्र २३० )। २ शक्ति-विशेष, वैंकिय-करण शक्ति; (देवेन्द्र २३०)। विउठवाढ वि दि । विस्तोर्ण; २ दुःख-रहित; (दे १,१२६)। विउ वि वि विकिथिन, विक् विन । १ विक्रवेणा करने वाला; (उप ३४७ टी)। २ वैक्रिय-शरीर वाला; (उत्त १३, ३२; सुल १३, ३२ )। विउन्विअ वि [ विकृत, विकुर्वित ] : १ निर्मित, बनायां हुआ: (भग; महा; श्रीप; सुपा ८८)। २ अलंकृत, विभूषितः ( वृह १ )। विउ विञ्ञ वि [ चैकियिक ] वैकिय शरीर से संवन्ध रखने वाला; (कम्म ४, २४)। देखो वेउवित्रथ। ्विउस वि [ विद्यस् ] विज्ञ, परिडतं; ( पात्रः, 'डप पृ १०६; सुपा १०७; प्रासू ६३; भवि; महा ), "विउसेहिं " ( चेइय ं७७४ ), "विउसार्गं" ( सम्मत्त २१६ )। विउसमा देखो विओसमा; ( हे २, १७४; षड्)। विउसमण न [ व्युपशमन, व्यवशमन ] १ उपशम, उपन्नय; े सुरत का अवसान; "ता से गां पुरिसे विडसमणकालसमयंसि केरिसए सायासोकलं पच्च णुव्भवमाणे विहरति" ( सुज्ज २०: ंभग १२, ६ — पत्न ५७८ )। ३ वि विनाशकः ''सब्ब-दुक्खपावाण विउसमणं" (पगह २, १ - पत १००)। विउसमणया स्त्रो [ व्यवशमना ] उपशम, क्रोध-परित्यागः ।( स्म १७, ३—पत ७२६ )। विउसमिय देखो विओसिमयः (राज)। विउसरण न [ न्युटसर्जन ] परित्यागः; ( दंस १ )। विंउसरणया स्त्री [ व्युत्सजेना ] डयर देखी; ( भग; णाया ' १, १ - पत ४६' )। विउसव देखो विओसव । संक्र—विउसवेत्ताः; ( कस १, ३६ हि ) 1 विउसवण देखो विउसमणः ( पग्ह २, ४—पत्र १३१ )। विउसविय देवो विओसविय; ( ठा ६—पत ३७० ) । विउसिजा देखें विओसिज; ( ग्राचा १, ६, २, २)। विउस्स सक [ वि + उश् ] विशेष वोलना । विउस्पंति; ' ैं (स्थान, न, न, रह )। विडरस अक [ विद्वस्य ] विद्वान् की तरह याचरण करना। े विजल्संतिः ( स्त्र १, १, २, २३ )। विडस्समा देखो विओसमा; (भग १, ६; उत ३०,३०)।

विउस्सित वि [ न्युतिसत, न्युतिसक्त ] ग्रभिनिविष्ट, कदाग्रह-युक्तः ( सूत्र १, १, १, ६ )। विउस्तिय वि [ न्युवित ] विशेष रूप से रहा हुआ; ( सूस् १, १, २, २३ )। विडस्सिय वि [ न्युन्छ्रित ] विविध तरह से ग्राश्रित; "संसारं ते विडिस्सिया" (सुत्र १, १, २, २३)। विउह वि [ विवुध ] १ पिडत, विद्वानः; २ पुं, देव, छरः; (हे १, १७७)। देखो विवुह। विऊरिअ वि [ दे ] नष्ट, नाश-प्राप्त; ( दे ७, ७२ )। विक्रसिर सक [ न्युत् + स्टज् ] परित्याग करनाः; "विक्रसिरे विन्तु अगारवंधगां" ( आचा २, १६, १ )। विऊह पुं [ ब्यूह ] रचना-विशेषः; ( पंचा ८, ३० )। विएअ वि [ वितेजस् ] महान् प्रकारा; "ग्रच्चंतविएएणवि गरुयाण ण णिव्वडंति संकप्पा । . . . . विज्जुज्जु यो वहलत्तेण मोहेइ अच्छीई" (गउड )। ं विएऊगा त्र [ दे ] चुन कर; "सुयसागरा विएऊण जेण सुय-रयणमुत्तमं दिग्णं" (पणण १—पत ४)। विएस पुं [ विदेश ] १ देशान्तर, परदेश; (सिरि ४६७; महा) २ कुत्सित त्राम, खराव गाँव; ३ वन्यन-स्थान; ( गा ५६ )। विओअ पुं [ वियोग ] जुदाई, विछोह, विरह; ( स्वप्न ६३; त्रभि ४६; हे १, १७७; सुर ४, १५२; महा )। विओइअ वि [ वियोजित ] जुदा किया हुआ; ( से ६, ७९; गा १३२; स ६८; सुर १४, २१७)। विओग देखो विओअ; ( सुर २, २१४; ४, १४१; महा )। विओगिय वि [ वियोगित ] वियोग-प्राप्त; (धर्मवि १३१) । विओज सक [ त्रि + योजय् ] अलग करना । विश्रोजयंति; (स्य १, ४, १, १६)। विओजय वि [ त्रियोजक ] वियोग-कारक; ( स ७५० )। विओद्र पुं [ वृकोद्र | भोमतेन, एक पाण्डवः ( नाट --वेणी ३६)। विओयण न [ वियोजन ] वियोग, विछोह, (सुर ११,३२) 📙 विओरमण न [ ट्युपरमण ] विराधना, विनाश; "छक्काय-विद्योरमणं '' ( द्योघमा १९०; स्रोध ३२६ )। ∕विओल वि [ दे ] ब्राविग्न, उद्दोग-युक्त; ( दे ७, ६३ ) । विओवाय पुं [ च्यवपात ] श्रंश, नाश; ( श्राचा; सूत्र १, 3, 3, 8) 1 विओसग्ग पुं [ ब्युत्सर्ग ] १ परित्यागं, २ तप-विशेष, निरीहपन से शरीर ग्रादि का त्यांग; ( ग्रीप ) |

विओसमण देखो विउसमणः ( पगह २, २—पत ११८; । ्र, ४—पत्न १४६ )। विओसमिय वि [ न्यवशमित ] उपशान्त किया हुश्राः ( कस √€, 9 E ) 1 विंओसरणया देखेः विउसरणयाः; ( ग्रौप )। विओसव सक [ व्यव + शमय् ] उपशान्त करना, छाड़ा करना, \ दवा देना । संक्र---"तं श्रहिगरणं श्र-विभासवेत्ता" (कस)। विओसविय । देखा विओसिमय; "ग्रविग्रोसिवयगाहुडे" विओसिअ ∫ (कस १, ३४; ४, ४)। "विद्योसवियं \ वा पुग्गो उदीरित्तए" (कस ६, १; ४, ४ टि )। विओसिजा म [ न्युत्सुज्य ] परित्याग कर; ( म्राचा १, ६, २, १ )। विओसिय वि [ व्यवसित ] पर्यवसित, समाप्त किया हुआ; (सुत्र १, १, ३, ४)। विओसिय वि [विकोशित ] कोश-रहित, निरावरण, नंगा; "विउ(१यो)सियवरासि—" ( पग्ह १, ३—पत ४४ )। विओसिर देखो विऊसिर; ( पि २३४ )। ब्रिओह वुं [ विवोध ] जागरण, जागृति; ( भवि ) । विंखन [दे] वाद्य-विशेष; (राज)। विंचिणिअ वि [दे] १ पाटित, विदारित; २ धारा; (दे ७, £3 ) 1 विंचुअ पुं [ चृश्चिक ] जन्तु-विशेष, विच्छू; ( हे १, १२८; ٦, 9६; 52) ا विंछ प्रक [ वि + घटू ] प्रलग होना । विंछ्यः (प्राक्त ७१)। विछिभ । देखा विंचुअ; ( हे १, २६; २, १६; प्रख विद्धुअ 🕽 ३६, १४८; पडम ३६, १७; प्राप्त; प्राक्त २३; गा २३७ झ )। विंजण देखा वंजण; "तेतीसविंजणाई" ( चंड )। विंजण देखो विअण=न्यजन: गुजराती में 'विंजणो'; ( रंभा २०)। विंभ्र पुं [ चिन्थ्य ] ९ पर्वत-विशेष, विन्थ्याचलः; ( गा ि ११ साया १, १ -- पत्र ६४)। २ व्याध, बहेलिया; (हे १, २४; २, २६; प्राप्त )। ३ एक जैन मुनि; (विसे २४१२ )। ४ एक श्रेष्टि-पुतः (सुपा ४७८ )। विंद सक विष्ट्यू विष्टन करना, लपेटना, गुजराती में 'विंदवु'। "विंटइ तं उज्जागं हयगयरहसुहडकोडीहिं" (सुपा ५७३)। प्रयो—संक् —विंटाविउं; ( सुपा १८६ )। विंद्र न [ वृन्त ] फल-पत ग्रादि का वन्धन; (हे १,

११३६; प्राकृ ४; रंभा; प्रास् १०२ )। विंटल ो न [दें] १ त्रशोकरण-विद्याः, "त्रानार पि कुंड-विटलिअ | लिब(१टलिब)टलाइ करलाघवाइ कम्माइ" (सिरि १७)। २ निमित्त ब्रादि का प्रयोग; ( वृह १ ), "विंटिलि माणि पडजंति" ( गच्छ ३, १३ )। विंटलिआ स्त्री [ दे ] गउरी, पोटली; गुजराती में 'विंटल्'; "ताव कुमरेण खिता तन्तुरमा वत्यविंटिलया", "तीए विंटिल-याए" (सुपा २६१)। विंटिया स्रो [ दे ] १ गठरो, पाटलो; ( सुख २, ४; उप १४२ टो )। २ मुद्रिका, अंगुजीयक, गुजराती में 'बींटी'; "डच्चारी-वरि मुक्का कणयमयविंटिया नियया" ( सुपा ६११ ), "पिड-वनात्रो मिणविंडि(१टि)याहि तह अंगुलोश्रा तिः' (स ७६)। विंतर पुं [ न्यन्तर ] १ विच्छू ब्रादि दुष्ट्र जन्तु; ( उप १६४), ''दुहाण को न वीहर विंतरसप्पाण व खजाणं'' ( व-ज्जा १२)। २ एक देव-जाति; "निस्स्गार्ण नराणं हि विंतरा अवि किंकरा" ( श्रा १२; दं २ )। विंतागी स्त्री [ वन्ताकी ] वेंगन का गाछ; ( सण ) ] विंद् सक [विंदु ] १ जानना । ' २ प्राप्त करना । ''धम्म' च जे विंदित तत्थ तत्थ" ( सुत्र १, १४, २७ )। वक्ट--विंद्माण; ( णाया १, १ — पत २६; विपा १, २ — पत ३४ )। विंद देखो वंद=ग्रन्दः ( भिवः; पि ३६८ )। विंदारग ) देखो वंदारय; (सुपा ४०३; नाट-राकु विंदारय ∫ ८८)। °वर पुं [ °वर ] इन्द्र; (सम्मत. ७५)। विंदावण पुन [ वृन्दावन ] मथुरा का एक वन; ( ती 🤒) । विंदुरिहल वि [दे ] १ उज्ज्वत, देदीप्यमान; २ मंजुल घोष वाला, कल-कंठ; ्३ विदाग, म्लान; ४ विस्तृत; "वंटाहि विंदुरिल्लापुरतक्षीविमाणा गुसारं लहंती ' ( कप् ) 1 विंद्र देखा वंद्र; ( प्राकृ ३६ )। विंद्रावण देखो विंदावण: ( प्राकृ ३६ )। विंध सक [ व्यध् ] वींधना, छेदना, वेधना । विंधर, विंधेज्जा; (पि ४८६; भग)। वह-विधंत; (सुर २, ६३)। संकृ—विधिअ; ( नाट—मुन्छ २१३ )। हेक्-विधिउं; (स६२)। क्र—विधेयव्यः, (सुपा २६६)। विंधण न [ व्यथन ] केदन, वेधना; "लक्खविंधण—" ( ध. •र्मवि ५२.)। विधित्र वि [विद्ध ] जो वेधा गया हो वह, छिन; (सम्मत ११५ )।

```
विंभय देखो विम्हय=विस्मय; ( भवि )।
विंभर देखा विमहर । विंभरइ; (पि ३१३)।
विंभल वि [विह्वल] व्याकुत्त, घरडाया हुआ; "विसर्विभत्त—"
 ( उप १६७ टी: कुप्र ६०; पिंड १६८; भवि; आघ ७३ )।
विभिन्न वि विस्मित ] ग्राश्वर्य-चिकतः, "ग्रोधुणः दीवन्रो
 विंभ (१भि) हो वन पनणाहक्रो सीसं" ( नज्जा ६६; भनि )।
विंभिअ देखा विअंभिअ; "सोहग्गविंभियासाए" ( वज्जा
 · 四音 ) 1
विंसिद् ( शौ ) स्त्री [ विंशति ] वीस, २०; ( प्रयौ २० )।
विकंथ सक [ वि + कत्थ् ] प्रशंसा करना। विकंथइजाः
 (सुत्र १, १४, ३१)।
विकंप अक [वि+कम्प्] हिल जाना, चिलत होना।
 वक्ट—विकंपमाणोः ( सूत्र १, १४, १४ )।
विकंप सक [वि + कम्पय्] १ हिलानां, चलाना । २ त्याग
 करना, छोड़ना । ३ अपने मंडल से वाहर निकलना । ४ भीतर
  प्रवेश करना । विकंपइ: ( सुज्ज १, १ )। संक्र —विकंप-
 इत्ताः (सुज्ज १, ६)।
विकंप वि [ विकम्प ] कम्प, हिलन; ( पंचा १८, १४ )।
विकच वि [ विकच ] विकसित, प्रफुल्ल; ( दे ७, ८६ )।
विकट्ट सक [ वि + कृत् ] काटना । वक्र — विकट्टतः;
 (संथा ६६)।
विकट्टिय वि [ विकृत्त ] काटा हुआः; ( तंदु ४४ ) ।
विकट्ठ देखो विअट्ठ; ( राज )।
विकड्ड सक [ वि + कृष् ] खींचना । विकड्ड; ( पगह १,
  १—पत १८)। वक्च—विकडूमाणः ( उत्रा )।
विकत्त देखो विकट्ट। विकतंतिः (सूत्र १, ४, २, २),
 विकत्ताहि: ( पगह १, १ — पत १८ ) ।
विकत्तु वि [ विकरिद् ] विज्ञेषक, विनाशक; "ग्रप्श कता
 विकता य दुक्खाण य सुहाण य" ( उत २०, ३७ )।
विकःथ देखो विकंथ। विकत्थइ, विकत्थसः; ( उवः कुप्र
  १२५)। वक्त—विकत्थंतः, (सुपा३१६)।
विकत्थण न [विकत्थन] १ प्रशंसा, श्राघा; २ वि.
  प्रंशंसा-कर्ता; ( पुण्क ३३०; धर्मवि ३६ )।
विकत्थणा स्त्री [ विकत्थना ] प्रशंसा, श्वावा; (पिंड १२८)।
विकप्प देखो विअप्प; ( कस; पंचभा )।
विकप्पण न [ विकल्पन ] छेदन, काटना; "पश्रोड(१पड)-
  लग-विकप्पगाणि य" ( पग्ह १, १—पत्न १८ )।
विकप्पणा देखो विअप्पणा; (णाया १, १६—पत रं१८)।
```

```
विकप्पिय देखो विगप्पिअ; ( राज )।
 विकय देखो विगय=बिकृत; (पगह १, १—पत २३; १,
   ३--पत ४५ ) ।
 विकय देखो जिकचः ( पिंग )।
  विकर सक [वि+कृ] विकार पाना । कनक —विकीरंतं;
   ( ग्रन्तु ४७ )।
  विकरण न [ विकरण ] विद्येपण, विनाश; "कम्मरयविकरण-
   करं" ( णाया १, ८—पत १५२ )।
 विकराल देखो विगराल; (दे; राज)।
 विकल देखो विअल=विकल; "कला अ-विकला तुज्म" (कुप्र
   सिरि २२३; पंचा ६, ३६ ) । देखो विगळ=विकल ।
  विकस देखो विशस । विकसः ( पड् )।
  विकसिय देखा विअसिअ; ( कप्प )।
  विकहा देखो विगहा; (सम ४६)।
  विकारिण वि [ विकारिन् ] विकार-युक्तः, "वालो अ-विका-
   रिणा अबुद्धीयो'' ( पडम २६, ६० )।
  विकासर देखो विथासर; (हे १, ४३)।
  विकिइ देखों विगइ=विकृति; ( विसे २८६८ )।
  विकिंचण देखो विगिंचण; ( त्रोवमा २०६ टी )।
  विकिंचणया देखो विगिंचणयाः ( त्रोघमा २०६ टीः ठा 🖘
   टी-पल ४४१ )।
  विकिष्ठ वि [विक्रष्ट ] १ उत्कृष्ठ; "विकिद्वतवसोसियंगो"
   ( महा )। २ न. लगा तार चार दिनों का उपवास; ( संवोध
   १८)। देखां विगिद्ध।
  विकिण सर्क [वि + की ] वेचना | विकिण इ; (हे ४, ५२)।
  विकिणण न िविकयण विकय, वेचनाः (कुमा )।
 विकिण्ण वि [ विकोर्ण ] १ व्यास, भरा हुआ; ( भग )।
   २—देखो विइण्ण, विकिन्न=विकीर्ण; (दे)।
 विकिदि देखी विगइ=विकृति; ( प्राकृ १२ )।
 विकित्न वि [विकीर्ण] १ श्राकृष्ट; (परह १, १—पत
   १८)। २—देखां विद्यण=विकीर्गा; (पग्ह १, ३—६
   पल ४५ )।
  विकिय देखो विगिय; ( स्रोधभा २८६ टी )।
  विकिर अक [वि + कृ] १ विखरना । २ सक फेंकना ।
   ३ हिलाना । कनकु-विइउजंत, विकिरिज्जमाण; (गउड
   ३३४; राज )।
ि विकिरण देखो विकरण; ( तंदु ४१ )।
```

```
विकिरिया-विविकय]
  चिकिरिया हो [ विकिया ] १ विविध किया; २ विशिष्ट
   किया; (राज)। देखा विविकरिया।
  चिकीण देखो विकिण । विकीण इ, विकीण ए; ( पड् )।
 ्चिकीरंत देखो विकर।
  चिकुच्छिभ वि [ चिकुतिसत ] खराव, दुष्ट; ( भवि )।
  विकुज्ज सक [विकुञ्जय्] कुन्न करना, दवाना।
   संक्-- विकुज्जिय; ( ब्राचा २, ३, २, ६ )।
  विकुष्प अक [वि+कृष्] कोप करना । विकृष्पणः
   (गा १६७)।
  विक् इन्द्र देलो विउच्च=वि + क् , कुर्व् । विकुन्वंतिः (पि
   ४०८ )। भूका—विकुव्विंधः (पि ४१६ )। भवि—विकु-
   न्त्रिस्संति; (पि ५३३)। वक्त — विक् व्वमाण; ( ठा ३,
    १-पत्न १२०)।
  चिक्स पुं [ चिक्सा ] वल्वज म्रादि तृषः; ( ग्रीपः; षाया
   १, १ टी - पत्त ६)।
  विकृड सक [ वि + कृटय् ] प्रतिगत करना । विकृडे; ( विसे
   1 ( 883
 चिक्कण सक [ चि + क्रुणय् ] वृषा से मुँह मोड़ना । विकृषेदः
   (विवे १०६)।
  विकोअ पुं विकोच विस्तार, फैलाव; (धर्मसं ३६५;
   भग ५, ७ टी-पत २३६)।
 विकोव देखो विगोव। "जो पनयणं विकान सो नेश्रो
   दीहसंसारी" ( चेइय ८३० )।
 चिकोवण न िविकोपन ] विकास, प्रशार, फैलाव; "सीसमइ-
   विकोवग्रहाए" (पिंड ६७)।
 विकोचणया स्त्री [विकोपना ] विपाकः "इंदिअत्यविको-
   वणयाए" ( ठा ६--पत ४४६ )।
 विकोचिय वि विकोचिद ] कुशल, निपुण; (पिंड ४३१)।
  विकोस वि [विकोश ] कोश-रहित; (तंदु २०)।
 विकोस ) अक [विकोशय] १ कोश-रहित होना,
 विकोसाय / विकसना; २ फैलना। विकोसइ; (हे ४,
🏲 ४२ )। वक्ट—विकोसायंतः (पग्ह १, ४—पत्र ७८ )।
  विकोसिय वि [विकोशित ] १ विकसितः ( कुमा )। २
   कोश-रहित, नंगाः ( गाया १, ८-पतं १३३ )।
  विक्क सक [ वि + की ] वेचना । वक्र -विक्कंत; (पडम
   २६ ६)। कर्वक्र—विक्कायमाणः (दस ४, १, ७२)।
 चिक्कअ पुं [चिक्कय ] वेचना; (ग्रिम १८४; गउड; सं ४६)।
 विक्का देखो चिक्काचः ( पड् )।
```

```
विक्काइ वि [ विक्रियन् ] वेचने वाला; ( दे २, ६८ )।
विक्क'त देखां विक्क।
विक्क'त वि [ विकान्त ] १ पराक्रमी, शुर, ( गाया १.
  १—पत्न २१; विसे १०५६; प्रासू १०७; कप्प )। 🤫 पुं.
  पहली नरक-भूमि का वारहवाँ नरकन्द्रक-नरक-स्थान विशेष:
  (देवेन्द्र ४)।
विक्क'ति स्त्री [ विक्रान्ति ] विक्रम, पराक्रम; ( ग्राया १,
  १६ -- पल २११)।
विक्क'भ देखो विक्खंभ=विष्कम्भ; ( देवेन्द्र ३०६ )।
विक्कणण न [ विकयण ] विकय, वेचना; ( सुपा ६०६;
 सिंह ६ टी )।
विक्कम अक [वि + कम् ] पराक्रम करना, शूरता दिखला-
 ना। भवि—विक्कमिस्सिदि ( शौ ); ( पार्थ ६ )।
विक्कम पुं [ विक्रम ] १ शीर्य, पराक्रम; (कुमा )। २
  सामर्थ्यः (गडड)। ३ एक राजा का नामः (सुपा ४६६)।
  ४ राजा विकमादिख; ( रंभा ७ ) । 'जस पुं [ <sup>°</sup>यशस् ]
  एक राजा; ( महा )। °पुर न [ °पुर ] एक नगर का नाम;
  (ती २१)। °राय धुं [ °राज ] एक राजा; (महा)।
  °सेण पुं [ °सेन ] एक राज़-कुमार; ( सुपा ४६२.).।
  भइच्च, भइत्त पुं [भदित्य ] एक ध्रप्रसिद्ध राजा; ( गा
, ४६४ त्र, सम्मत १४६; सुपा ५६२; गा ४६४ ) 📗
विक्कमण पुं [ दे ] चतुर चाल वाला घोड़ा; ( दे ७, ६७)।
विक्किमि वि [ विक्रिमिन् ] पराक्रमी, शूर; ( कुमा )।
विक्कव वि [ विक्लव ] न्याकुल, वेचैन; ( पव १६६;
 प्राप्र; संबोध २१)।
विक्कायमाण देखो विक्क।
विक्कि देखो विक्काइ; "ते नाणविक्किको पुण मिच्छत्तपरा,
 न ते मुिखायां" (संवोध १६)।
विक्तितंत वि विकृत्तं विद्याता हिन्ना, काटा हुन्ना; (पण्ह १,
, ३---प़ल ५४.)।
विक्तिकट्ट देखो विकिट्ट; (संबोध ४८)।
विक्किण सक [वि+को ] वेचना । विक्किण्ड; (आप्र)।
 कर्म - विक्किणीग्रंतिः (पि १४८)। वक्त-विक्किणांत,
 विक्किणितः (पि. ३६७; सुपा २७६:)। संकृ---
```

विकिकणिअ; ( नाट--मृच्छ ६४.)।

भिव )।

विक्किय

विकिकाणिअ ) वि [विकीत ] वेचा हुआ; ( सुपा. ६४२;

विक्किय देखो विउठव=वैक्रियः "क्यविक्कियस्वो सुरो व्य

```
लक्खियसि" ( सुपा १८७ ), "क्यिविक्किय-काद्यो देवुव्व"
 (सम्मत्त १०४)।
विकिकारिया स्त्री [ विकिया ] विकृति, विकार; "तीए नय-
 णाइएहिं विकिक्तरियं कुणइ" ( सुपा ५१४ )। देखो चिकि-
 रिया।
विक्कीय देखो विक्किय=विकीत; (सुर ६, १६५; सुपा
 ३८४)।
विक्के सक [ वि + क्री ] वेचना । विक्केश, विक्केशह; ( हे
 ४, ४२; प्राप्त; धात्वा १४२ ) । क् - विक्केज्जः ( दे ६,
 80; 0, 88)1
विक्केणुअ वि दि ] विक्रेय, वेचने योग्य; (दे ७, ६६)।
विक्कोण पुं [विकोण ] विकूणन, घृषा से मुँह सिकुड़ना;
 (दे ३, २८)।
विक्कोस सक [वि+क्रुश्] चिल्लाना । विक्कोश (मा);
( मृच्छ २७ )।
विक्लंभ युं दि ] १ स्थान, जगह; (दे ७, ८८)। २
 अंतराल, बीच का भाग; (दे ७, ८८; से ६, ४७)। ३
  विवर, छिद्र; (से ३, १४)।
विक्खंभ पुं विष्करभ ] १ विस्तार: (पर्ण १---
 पत १२; ठा ४, २—पत २३६; दे ७, ८८; पाझ.)।
 २ चौडाई: "जंबुद्दीवे दीवे एगं जोयणसहस्सं श्रायामविक्खंभेण
 .पराणते" (सम २)। ३ बाहल्य, स्थुलता, मोटाई; ( सुज
  १, १—पत्न ७)। ४ प्रतिबन्ध, निरोधः (सम्यक्त्वो
 ८)। ५ नाटक का एक अंग; (कप्पू)। ६ द्वार के
 दोनों तर्फ के खम्मां के वीच का अन्तर; ( ठा ४, २--पल
 २२१)।
विक्खंभिअ वि [ विष्कम्भित ] निरुद्ध, रोका हुन्ना; (सम्य-
 क्त्वो ८)।
विकखण न [दे] कार्य, काम, काज; (दे ७, ६४)।
विक्खय वि [विक्षन] व्रण-युक्त, कृत-व्रणः (भग ७,
 ६-पत ३०७)।
विकखर सक [वि + कृ] १ छितरना, तितर-वितर करना।
. २. फैलाना । ३ इधर उधर फ़्रेंकना । विक्खर्य;
 ( कप्पू ), विक्खरेजा; ( उना २०० टि )। कवक्र—विकख-
 रिज्जमाण; (राज)।
विकलवण न [ विक्षपण ] १ निनासः; २ वि विनासकः;
 "वउजं ग्रसंखपडिवक्खविक्खन्गणं" (सुपा ४७)।
विक्खाइ स्त्री [ विख्याति ] प्रसिद्धिः; ( भिन्न )।
```

```
विक्खाय वि विक्यात ] प्रसिद्ध, विश्रुत; (पात्र; धुर १,
  ४६; रंभा; महा )।
विक्लास वि [ दे ] विह्न, खराव, क़ित्सत; ( दे ७, ६३ )।
विक्खिण्ण वि दि 🕽 १ ब्रायत, लम्बा; २ ब्रवतीर्ण; ३ के 🔑
  जवनः (दे ७, ८८)।
विक्खिण्ण देखो विकिण्णः (कस)।
विक्लित वि [विक्षित] १ फेंका हुआ; (पाअ; कस;
  गउड )। २ भ्रान्त, पागलः, "पमुत्तविक्खितजणे परियणे"
  ( उप ७२८ टी; दे १, १३३; महा ) ।
विक्खर देखो विक्खर। विक्खिरंजना; ( उवा )।
विक्खिरिअ वि [ विकीर्ण ] विखरा हुआ, छितरा हुआ, फैला
 हुआ; ( सुर ४, २०६; सुपा २४६; गउउ )।
विक्खिव सक [ वि + क्षिप् ] १ दूर करना । २ प्रेरना । ३
 फेंकना । विक्खिवइ; ( महा )।
विक्लिवण न िविश्लेषण ] १ दूरीकरण; २
                                            प्रेरणाः
  (पव ६४)।
विक्लेव पुं [ विक्षेप ] १ क्तोभ: ''छोहो विक्लेवो'' (पात्र) ।
  २ उचाट, ग्लानि, खेद; (से ४,३)। ३ ऊँचा फेंकना
  कर्ध्व-चोपणः ( अोघभा १६३ )। ४ फेंकना, चोपणः ( गा
  ५८२)। ५ श्रंगार-विशेष, अवज्ञा से किया हुआ मण्डनः
  (पग्ह २, ४-पत १३२)। ६ चित-भ्रमः (स २८२)।
  ७ विलंब, देरी: ( स ७३४ )। ८ सेन्य, लश्कर; ( स ९४;
  ४७३ )।
विक्खेवणी स्त्री विक्षेपणी ] कथा का एक भेदः ( ठा ४,
  २--पत २१०)।
विक्खेविया स्रो [ विक्षेपिका ] न्यात्तंप, दिन्नेप; ( वव
  £ ) 1
ंचिक्खोड़ सक [ दें ] निन्दा करना; गुजराती में 'वखांडवु' ।
  विक्खोडेइ; (सिरि ८२४)।
विखंडिय वि [ विखण्डित ] खिखंडत किया हुआ; ( पडम
  २२, ६२ ) ।
विग देखो विअ=रृकः; ( पगह १, १—पत्र 😕; सणः; सामार्ग
  १, १—पत्र ६४)।
विगइ स्री [ विकृति ] १ विकार-जनक वृत ग्रादि वस्तु;
  ( गाया १, ५—पत १२२; उव; सं ७२; श्रा २० )। २
 विकार; ( उत्त ३२, १०१ )।
विगइ स्त्री [ विगति ] विनाश; ( विसे २१४६ )।
विगइंगाल वि [ विगताङ्गार ] राग-रहित; 🐧 स्रोघ ४०६ ) ।
```

```
विगइच्छ वि [ विगतेच्छ ] इच्छा-रहित, नि:स्युह; ( उप
  १३० टी; ६१३ )।
 विगांच देखो विगिंच । संक्र— विगंचिडं, विगंचिऊणः
  ( बन २; संबोध ५७ )।
 विगंचण देखो विगिंचण; "काए कंड्रगणं वज्जे तहा खेल-
 . विगंचगां" ( संबोध ३ )।
 विगंचिअ देखां विइंचिअ; (स १३४ टि )।
  विगच्छ अक [ वि + गम् ] नष्ट होना । वक् —विगच्छंत;
  ( सम्म १३४ )।
ं विगज्भ देखो विगह=वि+मह ।
 विगड देखो विअड=विकट; (परह १, ४—पत ७८; ग्रौप)।
 विगड देखो विअड=विवृत; ( ठा ३; १ टी—पत १२२ )।
 विगण सक [वि + गणयू ] १ निन्दां करना, २ घृषा करना।
   कवक्र-चिगणिडजंतः ( तंदु १४ )।
 विगत्त सक [वि+कृत्] काटना, छेदना। संकृ-
   विगत्तिङ्गणं: ( स्त्र १, ४, २, ८)।
 ब्रिगत्त वि [ विकृत्त ] काटा हुया, छिन्न; ( परह १, १—
   पल १८)।
 विगत्तग वि [ विकर्तक ] काटने वाला; ( सूत्र २, २,
   € R ):1
 विगत्तणा स्त्री [विकर्तना] छेदनः (उव)।
  विगत्थय वि विकत्थक रेप्रांसा करने वाला, ब्रात्म
   श्लाघा करने वाला; (भिव )।
 विगय्य देखो विअप्य = वि + कल्पय्। वक्र-विगय्यंत,
   विगप्पमाणः ( सुर ६, २२४; ३, १२४ )।
 विगय्य युं [विकल्प ] १ एक पत्त में प्राप्तिः
   विगण्पेषां" (पच ३, ४४)। २—देखो विअप्प=विकल्पः
   ( गाया १, १६ - पत २१८; सुर ३, १०२; ४, २२२;
   सुपा १२६; जी २४ )।
विमाप्पण देखो विअप्पाण; ( उत्तर २३, ३२; महा )।
 विगिष्पिअ वि विकल्पित ] १ उत्प्रेक्तित, कल्पितः (पव २;
   उत्र )। २ चिन्तित, विचारितः (पव १४५)। ३ काटा
   हुम्रा, छिन्न ; "हत्यपायपिडिच्छिन्नं कन्ननासविगप्पियं"
  · ( दस ८, १६ )।
  विगम पुं [ विगम ] विनाश; (सुर ७, २२६; १२, १६ ) ।
 विगय वि [ विकृत ] विकार-प्राप्तः ( गाया १, २—पत ७६;
    १, ५--- पत १३३ )।
```

```
विगय वि [ विगत ] १ नारा-प्राप्त, विनष्ट; (सम्म १३४; विसे
 ३३७७; पिंड ६१०)। २ पुं. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र
 २६ )। धूम वि [ धूम ] द्वेष-रहित; ( ग्रोध ४७६ )।
 °सोग पुं [ंशोक] एक महा-प्रह, ज्योतिक देव-विशेप;
 ( ठा २, ३ — पत ७८ ), देखो वीअ सोग। °सोगा
 स्ती [ °शोका ] विजय-विशेष की एक नगरी; ( ठा २, ३---
 पल ८० )।
विगरण न [ विकरण ] परिष्ठापन, परित्यागः ( कस )।
विगरह सक [ वि + गर्ह् ] निन्दा करना । वक्त - विगरह-
 माणः (सुत्र २, ६, १२)।
विगराल वि विकराल ] भोषण, भयंकर; ( सुपा १८२;
 ४०५; सण )।
विगल सक [ वि + गल् ] टपकना, चृना । विगलइ: (पड् )।
विगल पुं [विकल ] १ विकलेन्द्रिय — दो, तीन या चार ज्ञाने-
 न्द्रिय वाला जन्तु; (कम्म ३, ११: ४, ३; १४; १६; जी ४१)।
 र—देखो विक्षल≔विकलः ( उवः उप पृ १८१ः पंचा १४,
 ४७ )। "दिस पुं [ "दिश ] नय-वाक्य: ( अज्म ६२ )।
विगलिंदिय पुं [ विकलेन्द्रिय ] दो, तीन या चार इन्द्रिय
 वाला जन्तुः ( ठा २, २; ३, १—पस १२१ )।
विगस अक [वि + कसः] खिलना, फूलना। विगसंति; (तंडु
 १३)। वक्र-विगसंत; ( गाया १, १-पत १६)।
विगह सक [वि + ब्रह् ] १ लड़ाई करना । .२ वर्ग-मूल
 निकालना । ३ समास ग्रादि का समानार्थक वाक्य वनाना ।
 संक्र-- "भूओ भूओ विगज्मा मूलतिग्" ( पंच २, १८ )।
चिगह देखो चिग्गहः "हासदनविविजिष् विगहमुक्के" ( गच्छ
 २, ३३ )।
विगहा स्री [ विकथा ] शास-विहद्व वार्ता, स्री प्रादि सी
 अनुपर्योगी वातं; ( भग; उत्र; सुर १४, ८८; सुपा २१२;
 गच्छ १, ११)।
विगाढ वि [ विगाढ ] १ विरोप गाढ, अतिशय निविद्धः
 ( उत्त १०, ४ टी )। २ चारों झोर से व्याप्त; (राज )।
विगाण न [ विगान ] १ वचनीय, लोकापवाद; ं( दे ३,
  ३ )। २ विप्रतिपत्ति, विरोध; (धर्मसं २६६; चेद्रय ७१६)।
विगार पुं [ विकार ] विकृति, प्रकृति का अन्यथा परिणाम;
 ( उप ६८६ टी: विसे १६८८ )।
```

२८०; पउम १०१, ४८ )। विगाल देखो विआल=विकाल; ( पुर १, ११७ )। विगालिय वि [ विगालित ] विलम्बित, प्रतीचितः, "एतिय-मेत्तं कालं विमा (१गा)लियं जेख आसाए" ( सुर ६, २३ )। विगाह सक [वि+गाह ] १ अवगाहन करना । प्रवेश करना । संक -- विगाहिआ: (सम ५०)। विगिंच सक [ वि + विच् ] १ पृथक् वरना, श्रलग करना । २ परित्याग करना । ३ विनाश करना । विगिचइ, विगिचए, विगिंचंति; ( ब्राचा; कस; श्रावक २६२ टी; सूत्र १, १, ४, १२; पिंड ३९६ ), विगिंच; ( सुत्र १, १३, २१; उत्त ३, १३ ; पिंड ३६४ )। वक्र— विगिचंत, यिगिंच-माण; ( श्रावक २६२ टी; ब्राचा )। संक्र-विगिंचिऊणं; विगिचित्ताः ( पिंड ३०४; श्राचा ) । हेक्-विगिचिउं; (पिंड ३६८)। कृ—विगिंचियव्यः (पि ४७०)। विगिंचण न [ विवेचन ] परिष्ठापन, परित्याग; ( पिंड ४८३; कस ) । विगिंचणया ्र स्त्री [ विवेचना ] १ निर्जरा, विनाशः; ( ठा विगिंचणा (८—पत्त ४४१)। २ परित्यागः ( श्रोघभा विगिंचणिआ ) २०६५; स ५१; त्रोघ ६०६; ८७)। विगिच्छा स्त्री [ विचिकित्सा ] संदेह, संशय, वहम ; ( श्रा ३; पडि )। विगिद्ध देखो विकिद्धः, "त्रन्ने तवं विगिट्ठं काडं थोवावसेस-संसारा" ( पडम २, ८३; ४, २७; गच्छ २, २६; उत्त ३६, २४३)। °खमग पुं [ °क्षपक ] तपस्वी साधुः ( राज )। **भित्तिय**्वि [ भिक्तिक ] लगातार चार या उससे अधिक दिनों का उपवास करने वाला; (कप्प)। विगिय देखो विगय=विकृत; ( त्रोघमा २८६ )। विशिला रे अक [वि + ग्लै ] विशेष ग्लान होना, विगिलाअ 🤰 खिन्न होना । विगिलाइ, विगिलाएज्जा ; (पि १३६; त्राचा २, २, ३, २८)। विगुण वि [ विगुण ] १ गुण-रहित; ( सिरि १२३३; प्रासू ७१)। र अनुजुग्ग, प्रतिकूल; ( पंचा ६, ३२ )। विगुत्त वि [ विगुत्त ] १ तिरस्कृत, ग्रवधीरित ; ( थ्रा १२)। २ जो खुला पड़ गया हो यह, जिसकी पोल खुल गई हो वह, जिसकी फजीहत हुई हो वह ; "सदुक्कयविगुत्तो" ( श्रा १४; धर्मवि ७७ )।

विगारि वि [विकारिन्] विकृत होने वाला; (पिंड

विग्रप° देखो विगोव । विग्रत्वणा देखो विउव्वणाः ( ठा १--पत १६ )। विगुव्विय देखो विउव्विभः ( परम ३६, ३२ )। विगोइय वि [ विगोपित ] जिसका दोष प्रकट किया गया हैं। वह: (सण )। विगोव सक [वि + गोपय्] १ प्रकाशित करना। २ तिर-स्कार करना। ३ फजोहत करना। भवि—"न खुन खु चउनेयपुत्तगो भोद्ं सुद्ददिक्खं पविज्जय ऋष्पार्यं विगोविस्सं'' (मोह १०)। कर्म-विगुप्पसु; (धर्मवि १३४), विगु-प्यहि ( अप ); ( भवि ) । संक्र—धिगोवित्ता, विगोव-इत्ता; (कप्प: गाया १, १६—पल २४४)। विगोवण न [विकोपन] विकास; "तहवि य दंसिज्जंतो सीस-मइविगोवणमदुरा" ( श्रावक २२८ )। विग्गह पुं [ विग्रह ] १ वक्तता, वाँक; (ठा २, ४--पल ८६)। २ शरीर, देह; ( पात्र; स ७२६; सुपा १९ )। लंडाई; (स ६३४)। ४ समास ग्रादि के समान ग्रर्थ वाला वाक्य; (विसे १००२)। ५ विभाग; (ठा १०)। ६ आकृति, आकार; "वरवइरविग्गहए" (भग २, ८)र् ँगइ स्त्री [ °गति ] वाँक वाली गति, वक्र गति; ( ठा २, १---पल ५५; भग )। विगगहिय वि [ वैश्रहिक ] शरीर के अनुरूप: "विग्गहिय-उन्नयकुच्छी" ( पग्ह १, ४—पत्र ७८ )। विग्गहीअ वि विग्रहिक ] युद्ध -प्रियः "जे विग्गहीए अनाय-भासी" (सूत्र १, १३, ६)। विग्गाहा ( अप ) स्त्री [ विगाथा ] छन्द-विशेष; (पिंग )। बिग्गुत्त वि [दे] व्याकुल किया हुआ ; (भवि )। विग्गुत्त देखो विगुत्त; ( धर्मवि ४८; ६८ )। विग्गोव देखो विगोव। संक्र—विग्गोवित्ता; (कप्प; ञ्जीप )। विग्गोव पुं [दे ] आकुलता, व्याकुलता ; (दे ७, ६४ ; भविः, वज्जा ३२)। विग्गोवणया स्त्रो [ विगोपना ] १ तिरस्कार ; २ फजीहत; ( उव )। विग्घ पुंन [ विझ ] १ अन्तराय, व्याघात, प्रतिवन्ध ; ( सुपा ३६४; कमा; प्रास् ५४; १३४; कप्प; कम्म १, ६१; पड् ) । २ कर्म-विशेष, आत्मा की वीर्य, दान आदि शक्तिओं का घातक कमे; (कम्म १, १२; १३)। °कर वि [ °कर ] प्रति-बन्ध-कर्ता; (कम्म १,६१)। °ह वि [°घ] विघ्न-

नाराक; (श्रु ७४)। "विह वि ि"वह विचन वाला: ( सुर १, ४३ )। विग्घर वि:[ विगृह ] गृह-रहित; "तह उग्वरिवग्वर्निरंगणोवि -√न य इच्छियं लह्द'' ( गाया १, १० टी—पत १७१ ) I विग्घिय वि [ विघ्नित ] विष्न-युक्तः ( हम्मीर १४ )। विग्धुद्व वि [ विधुष्ट ] चिल्लाया हुत्रा; ( विपा १, २—पत २६)। देखो विघ्टा विघट्ट सक [ वि + घट्टय् ] १ वियुक्त करना । २ विनाश करना। विघट्टेइ; ( उव )। विघट्टण न विघट्टन विनाशः (नाट)। विधडणं देखो बिहडणः (राज)। विघत्थ वि [ विघस्त, विग्रस्त ] १ विशेष रूप से भित्ततः २ च्याप्तः "वाहिविघत्यस्स मतस्स" ( महाः प्राप ) । विघर देखो विग्धर; ( उव )। विघाय पुं [विघात ] विनाशः ( कुमा )। विवायग वि [ विधातक ] विनाश-कर्ता; ( धर्मसं ४२६ )। विघुट्ट न [ विघुष्ट ] विरूप आवाज करनाः; ( पगह १, ३---७ पत ४६ )। देखो विग्धुड । विद्युमम अक [वि+घूर्णय्] डोलना। वक्त-विद्युमम-माण; ( सुर ३, १०६ ) । विचक्खु वि [ विचसुष्क ] चत्तु-रहित, श्रन्धाः ( उप ७२८ टी )। विचन्विया स्त्री [ विचर्चिका ] रोग-विशेष, पामा; (राज)। विचलिर वि विचलितु विलायमान होने वाला; (सण)। विचित्रिय वि [ विचित्रित ] चंचल वना हुया; ( भिव )। विचार देखो विभार=वि+चारय् । विचारतिः (मुच्छ 908)1 विचारग वि [ विचारक ] विचार-कर्ता; ( रंभा )। विचारण देखो विभारण=विचारण; ( कुप्र ३६७ ) । विचारणा देखो विआरणा=विचारणा; (धर्मसं ३०६)। विचाल न [विचाल ] ब्रन्तराल; (दे ७, ८८)। े विचिअ वि [ विचित ] चुना हुग्रा; ( दे ७, ६१ ) I विचिंत सक [ वि + चिन्तय ] विचार करना । विचिंतेइ; (महा)। वक्त-चिचितेंतः (सुर १२, १६६)। क्र —विचितियन्य, विचितिज्जः ( पंचा ६, ४६: द्रन्य १० )। विचिंतण न [ विचिन्तन ] विचार, विमर्श; ( श्रु ६ )।

विचिंतिर वि [ विचिन्तियतः ] विचार-कर्ता; (श्रा १२; सण)। विचिगिच्छा स्त्री [विचिकित्सा ] संराय, धर्म-कार्य के फल की तरफ संदेह; ( सम्मत ६१ )। विचिट्ठिअ वि [विचेष्टित ] १ जिसकी कोशिश की गई हो वहुँ; ( सुपा ४७० )। २ न. चेष्टा, प्रयतनः ( उप ३२० टी )। विचिण ) सक [वि+चि] १ खोज फरना। २ फूल विचिषण ब्रादि चुनना। विचिषांतिः (पि ५०२)। वक्र—विचिण्णंतः, (मा ४६)। विचित्त वि [ विचित्र ] १ विविध, श्रनेक तरह का; "विचित्त-तनोक्रमोहिं" ( महा; राय; प्रास् ४२ )। २ अद्भुत, आ-श्चर्यकारकः "विहिणो विचित्तयं जाणिऊण" (सुर १३, ४)। ३ अनेक रँग वाला, शवल; ( गाया १, ६; कप्प )। ४ अनेक चित्रों से युक्त; ( कप्प; सुउज २० )। 👍 पुं. पर्वत-विशेष; (पण्ह १, ४-पत्र ६४)। ६ वेणुदेव च्रौर वेणु-दारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल: (ठा ४, १--पत १६७)। °कूड युं [ °कूट ] शीतोदा नदी के किनारे पर स्थित पर्वत-विशेपः ( इक ) । °पव्यख पुं [ °पक्षः] . १ वेखुदेव श्रीर वेखुदारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल; (ठा ४, १-पन्न १६७; इक )। २ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक. जातिः ( पग्ण १---पत्र ४६ .)। विचित्ता हो [विचित्रा] अर्ध्व लोक में रहने वाली एक दिवकुमारी देवी; ( ठा ७--पत्र ४३७ )। २ अधोलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( राज )। विचित्तिय वि [ विचित्रित ] विचित्रता से युक्तः; ( सण )। विचुणिद् ( शौ ) देखो विचिअ; ( नाट-मानती १४१)। विचुत्नण न [ विचूर्णन ] चूर चूर करना, दुकड़ा २ करना; (इ३०)। विचेयण वि [ विचेतन ] चेतन्य-रहित, निर्जीव; ( उप प्र RE ) 1 विचेल वि विचेल ] वस्न-वर्जित, नंगा; ( पिंड ४७८ ) । विच्च सक [ वि + अय् ] व्यय करना । विच्चेइ; (ती ८)। द्वेंबो विञ्य। विच्च न दि वर्त्मन् ] १ वीच, मध्य; "विच्चिमा यं स-ज्मतात्रो कायव्वी परमपयहेक" ( पुष्फ ४२७ ), "ठिग्रो ब्रहं कृडकवाडविच्चे" (निसा १६)। २ मार्ग, रास्ता; (ह ४, ४२१; कुमा; भवि )। विच्च सक [ दें ] समीप में ग्राना । विचइ; ( भवि )। विच्चवण न विच्यवन ] भ्रंश, विनाश; (विसे २६१)।

चिचिंतिअ वि [ विचिन्तित ] विचारित; ( सुरं ८, ३ )।

```
विच्चामेलिय वि [ ज्यत्याम्रे डित] १ भिन्न भिन्न ग्रंशों से
  मिश्रित: २ अस्थान में ही छिन्न हा कर फिर अथित, तोड़
  कर साँधा हुआ; (विसे ८११)।
विच्वाय पुं [ वित्याग ] परिलाग; 'पूर्याम्म वीयरायं भावो
  विप्कुरइ विसयविचाया" ( संवोध ८ )।
विचिच स्त्री विचि तरंग, कल्लोल; (पडम १०६,
  ४१)।
विच्चु ) देखो विंचुअ; (उप ४६३; पि ४०; पगग १ —
विच्वुअ । पत ४६ )।
 विच्युद्द स्त्री विचयुति । भ्रंश, विनाश; (विसे १८०)।
 विच्चोअय न [ दे ] उपधान, ग्रोसीसां; ( दे ७, ६८ )।
विच्छं° देखो विअ=विद् ।
 विच्छड़ सक [वि+छर्य] परिलाग करना। वक्र--
  विच्छड्डे माण; ( गाया १, १८—पत २३६ )। संक्र—
  विच्छडूइताः (कप)।
विच्छड्ड पुं [ विच्छर्द् ] १ ऋद्धि, वैभव, संपत्ति; ( पात्र्य; दे
  ७, ३२ टी; हे २, ३६; षड् ) । २ विस्तार; ( कुमा; सुपा
  987)1
ंविच्छड्ड पुं [ दे ] १ निवह, समूह; ( दे ७, ३२: गंउड; से
  २, २; ६, ७२; गा ३८७)। २ ठाटबाट, सजधज,
  धासधूमं; "मह्या विच्छड्डे एं सोहएएतग्गम्मि गुरुपमोएएं।
  कमलावई उ रन्ना परिणीया" ( सुरं १, १६६; कुप्र ५१;
  सम्मत १६३; धर्मवि ८२ )।
 विच्छिड्डि स्त्री [ विच्छिर्दि ] १ विशेष वमन; २ परित्याग;
 (प्राप्र)। ३ विस्तारः, "निम्मलो केवलालोग्रलच्छिविच्छि-
  (१=छ)ड्विंकारझो" (सिरि १०६१)।
विच्छिड्डिअ वि [ विच्छिर्दित ] १ परिलक्तः, "पामुक्कं वि-
  च्छड्डिंग्रं अवहत्थियं उजिमत्रं. चतं" ( पात्र; गाया १, १; ठा
  ८; औप )। २ विचिप्त, फेंका हुआ: ( सूत्र २, ७, २ )।
  ३ पुंजीकृत, इकड़ा किया हुआ: (से १०, ४९)। ४ विच्छा-
  दित, ब्राच्छादित; ( हम्मीर १७ )।
 विच्छड्डे माण देखो विच्छड्ड=वि + छर्दय ।
 विच्छिद्दिअ देखो विच्छिड्डिअ; ( नाट—मालती १२६ )।
 विच्छयं वि [ विक्षत ] विनिध तरह से पीड़ित; ( सूत्र १,
  २, ३, ४)। देखो विक्खय।
 विच्छल देखो विञ्मल; (षड् ४०)।
विच्छवि वि [ विच्छवि ] १ विरूप त्राकृति वाला, कुडौल;
  ( पग्ह १, ३--पत्र ४४ )। २ पुं. एक नरक-स्थान;
```

```
(देवेन्द्र २८)।
विच्छाइय वि [ विच्छायित ] निस्तेज किया हुआ; ( सुपा
  १६६ )।
विच्छाय वि [विच्छाय] निस्तेज, कान्ति-रहि त, फीक्रो
 ( सुर ४, १०६; कप्पू ; प्रासू १३७; महा; गउड )।
विच्छाय सक [ विच्छायय ] निस्तेज करना । "विच्छाएइ
 मियंकं तुसारवरिसो घ्राणुगुणोवि" ( गउड )। वहां - विच्छा-
 अंत, (कप्पू)।
विच्छिअ वि [दे] १ पाटित, विदारित; २ विचित, चुना
 हुआ; ३ विरल; (दे ७, ६१)।
विच्छिअ देखो विंछिअ; ( उत्त ३६, १४८; पि ४०; ११८;
 309)1
विच्छिंद सक [ वि + छिंदू ] तोड़ना, ग्रलग करना। विच्छिं-
 द् ( पि ५०६ )। भवि—विच्छिंदिहित; ( पि ५३२ )।
 वक्र—विच्छिंद्माणः; (भग ८, ३—पत ३६४)।
विच्छिण्ण वि [ विचिछन्त ] अलग किया हुआ; ( विपा १,
 २ टि—पतं २८; नाट—मृच्छ ८६ )।
विच्छित्ति ह्यी [विच्छित्ति ] १ विन्यास, रचना; (पाय्रः
 स ६१४; सुपा ५४; ८३; २६०; गउड )। २ प्रान्त भाग;
 ( सुर ३, ७० ) । ३ श्रंगराग; ( गा ७८० )।
विच्छिन्न देखो विच्छिण्णः (विपा १, २ टी-पत २८)।
विच्छिव सक [वि + स्पृश् ] विशेष रूप से स्पर्श करना।
 कवक्र—चिच्छिप्पमाणः (कप्पः औष )।
विच्छित्र सक [ वि + क्षिप् ] फेंकना । संक्र-विच्छित्रिय्र;
 ( नाट-चैत ३८ )। :
विच्छु ) देखो विंचुअ; (गा २३७; जी १८; उत ३६,
विच्छुअ∫ १४८; प्रासु १६; गाया १, ८ —पत १३३ )।
विच्छुडिअ वि [ विच्छुटित ] १ विछुडा हुया, जो यलग हुया
 हो, निरहित; "जइनि हु कालनसेण ससी समुद्दात्रो कहनि निछु-
 (१च्छु)डिओ" (वज़्जा १४६)। २ मुक्त; (राज)।
विच्छुरिअ वि [ दे ] अपूर्व, अद्भुत; ( षड् )।
विच्छुरिअ वि [ विच्छुरित ] १ खचित, जड़ा हुआ; "स-
 चित्रं विच्छुरित्रयं जिंद्रग्रं" (पात्र )। २ संबद्ध, जोड़ा
 हुआ; (से १४, ७६)। ३ व्याप्त; (पडम २, १०१; सुपा
 ६; २१२; सुर २, २२१)।
विच्छुह सक [ वि + क्षिप् ] फेंकना, दूर करना । विच्छुहर;
 (से १०, ७३; गा ४२४ अ)। कु--विच्छ्रढच्च; (से
 90, 43 )1
```

विच्छुह ग्रक [ वि + ध्म् ] विन्नोभ करना, चंचल हो ऊउना । विच्छुहिरे; (हे ३, १४२)। विच्छुढ वि [ विक्षिप्त ] १ फेंका हुमा, दूर किया हुमा; (से ر , १६ )। ्२ प्रेरित; ( पाद्य )। चिन्ह्रुड वि [ दे ] वियुक्त, विरहित, विघटित; "विन्कूढा ज्-हाब्रो" (स ६७८)। विच्छडच्य देखां विच्छुह=वि+ित्तप्। विच्छेअ पुं दि । १ विलास; २ जघन; (दे ७, ६०)। विच्छेअ पुं [ विच्छेद ] १ विभाग, पृथक्करण; ( विसे .१००६ )। २ विशेगः (गा ६१३)। ३ अनुवन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध; (कप्पू)। विच्छेअण न [ विच्छेदन ] ऊपर देखो; ( राज )। विच्छेअय वि [ विच्छेदक ] विच्छेद-कर्ता; ( भवि )। विच्छेर वि िविच्छेदिन ] ऊपर देखो; ( कुप्र २२ ) । विच्छेइअ वि [विच्छेदित]विच्छिन्न किया हुआ; (नाट— विक ⊏२ )। विच्छोइय वि [ दे ] विरहित; ( भवि )। विच्छोड देखो विच्छोल। संक्र—विच्छोडिवि ( য়ঀ ); (हे४,४३६)। विच्छोम पुं [ दे विदर्भ ] नगर-विशेष: " विदर्भे विच्छोमो" ( प्रकृ ३८ )। विच्छोय पुं [ दे ] विरह, वियोग; (भवि) । देखो विच्छोह । विच्छोल सक [ कंस्पय् ] कँपाना । विच्छोल ६; (हे ४, ४६)। वक् —विच्छोलंत, विच्छोलिंत; (कप्; सर १०, १०७; १४, १३ )।

चिच्छो लिभ वि [ कम्पित ] कँपाया हुत्रा; ( कुमा; गउड )। विच्छोलिअ वि [ विच्छोलित ] धौत, धोया हुआ; ''धोयं विच्छोलियं" (पाय)।

विच्छोव सक [दे] वियुक्त करना, विरहित करना ; "कालेगा रूढपेम्मे परोप्परं हिययनिव्वडियभावे । अक्लुणहियम्रो एसो विच्छोवइ सत्तसंघाए" (स १८६)। विच्छोह पुं [दे] विरह, वियोग; (दे ७, ६२; हे ४, ३६६ ) ।

विच्छोह पुं [विक्षोम ] १ विद्येपः "जे संमुहागत्रवोलंत-वित्रमित्रपेसिय्यन्छिविच्छोहा" ( गा २१० ), "पुलाइयकवोल-मूला विमुक्ककडक्खविच्छोहा" ( सम्मत १६१ )। २ चंच-लता; ( उप पृ १६८)।

विछल सक [ वि + छलयू ] छतित करना, ठगना । कर्म-विछलिज्जइ; ( महा )।

विछोय देखो विच्छोव । विछोयहः (स १८६ टि )।

विजइ वि . [ विजयिन् ] विजेता, जीतने वाला; (कप्प; नाट-विक १)।

विजंभ देखो विअंभ=वि+जम्म् । वक्त--विजंभंतः (काप्र 958)1

विजढ वि [ वित्यक्त ] परित्यक्त; ( उत्त ३६, ५३; सुख ३६, ⊏३; ब्रोघ २४६ )।

विजण देखो विअण=विजन। "लक्खण! देसो इमो विजणो" ( पउम ३३, १३; हे १, १७७; कुमा )।

विजय सक [वि+जि] १ जीतना, फतह करना । २ अक उत्कर्ष से वरतना, उत्कर्ष-युक्त होना । विजयई; (पत्र २७६ — गाथा १५६६), "विजयंतु ते पएसा विहरेइ जत्थ वीरजिण-नाहो"( धर्मवि २२ )। कृ—विजेतन्त्र (पै); ( कुमा )।

विजय पुं [ विचय ] १ निर्णय, शास्त्र के त्रर्थ का ज्ञान-पूर्वक निश्चयः ( ठा ४, १-पत १८८; सुउज १०, २२)। २ अ-नुचिन्तन, विमर्शः ( ग्रीप )।

विजय पुं ि विजय ] १ जय, जीत, फतह; ( कुमा; कम्म १, ४४; ग्रामि ८१)। २ एक देव-विमान; ( अनु; सम ४७; ४८)। ३ विजय-विमान-निवासी देवता; ( सम ४६)। ४ एक मुहुर्त, ब्रहोरात्र का वारहवाँ या सतरहवाँ मुहुर्त; (सम ११; सुउज १०, १३; कप्प; गाया १, ५—पत १३३ )। १ भगवान निमनाथजी का पिता; (सम १११)। ६ भारत वर्ष के वीसर्वे भावी जिनदेव; ( सम १५४; पव ४६ )।

७ ततीय चक्रवती के पिता का नाम; (सम १५२)। ⊏ ग्रा-श्विन मास; ( सुज्ज १०, १९ )। ६ भारत वर्ष में उत्पन्न द्वितीय वलदेवः ( सम ८४; १४८ टी; अनु; पत्र २०६ ) । १० भारत वर्ष का भावी दूसरा वलदेव; (सम १५४)। ११ ग्यारहर्वे चक्रवती राजा का पिता; (सम १५२)। १२ एक राजा; (उप ७६८ टी)। १३ एक स्तिय का नाम; (विपा १, १—पत ४ )। १४ भगवान् चन्द्र-

प्रम का शासन-देव: ( संति ७ ) । १५ जंबृद्धीप का पूर्व द्वार; १६ उस द्वार का अधिष्ठाता देव; ( ठा ४, २-पत २२१)। १७ लवण समुद्र का पूर्व द्वार; १८ उस द्वार का

अधिपति देव; (ठा ४,२ — पत २२६;इक)। १६ द्तेत-विशेष, महाविदेह वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश; ( ठा

८—पत्र ४३५; इकः, जं४) । २० उत्कर्षः, ''जएगं

विजएणं वद्धावेद्द" ( गाया १,१—पत ३०; श्रीप; राय )। २१ पराभव करके प्रहण करना; ( कुमा )। २२ विक्रम की प्रथम राताव्दी के एक जैन आचार्य; (परम ११८, ११७)। २३ श्रभ्युदय : (राय) । २४ समृद्धिः ( राज ) । २४ धात-की खगड का पूर्व द्वार; (इक)। २६ कालोद समुद्र, पुष्कर-वर द्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का पूर्व द्वार; (राज)। २७ हचक पर्वत का एक कूट; (ठा ८---पल ४३६; पक)। २८ एक राज-कुमार; (धम्म ११)। २६ छन्द-विशेष; (पिंग)। ३० वि. जीतने वाला; "वरतुरए विहगाहिवविजयवेगधरे" ( स-म्मत २१६ )। °च्यरपुर न [ °चरपुर ] एक विद्याधर-नगर; (इक)। "जत्ता स्त्री [ "यात्रा ] विजय के लिए किया जाता प्रयाण; ( धर्मवि ४६)। "ढक्का स्त्री [ "ढक्का ] विजय-सूचक भेगी; (सुपा २६८)। °देव पुं [°देव] अठारहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य; (अञ्क १)। 'पुर न [ 'पुर ] नगर-विशेष; (इक २२३; २२४; ३२६)। °पुरा, °पुरो स्त्री [ °पुरी ] पच्मकावती-नामक विजय-चेल की राजधानी; ( ठा २, ३--पत ८०; इक )। भाण पुं [ °मान ] एक जैन ब्राचार्य; (द्र ७०)। °वंत वि ि वत् ] विजयी, विजेता; (ति १४) । °वद्धमाण पुंत [ °चर्धमान ] प्रामः विशेषः ( विषा १, १)। °वेजयंती स्री [ °वेजयन्तो ] विजय-सूचक पताका; ( द्यौप )। ेंसायर पुं [ ेंसागर ] एक सूर्यवंशी राजा; ( पडम ४, ६२)। ° सिंह, °सीह पुं [ °सिंह ] १ एक सुप्रसिद्ध प्रा-चीन जैनाचार्य; (सुपा ६४८ )। २ एक विद्याधर राज-कुमार; (पडम ६, १४७)। °सूरि पुं [°सूरि ] चनदगुप्त के समय का एक जैन झाचार्य; (धर्मवि ४४) । °स्नेण धुं [ °सेन ] एक प्रसिद्ध जैन आचार्य जो आम्रदेव सुरि के शिष्य थे; (पव २७६—गाथा १४६६ )। विजयंता े स्त्री [ वैजयन्ती ] १ पत्त की ब्राटर्नी रात; विजयंती 🤰 (सुज्ज १०, १४)। २ एक रानी का नाम; ( उप ७२८ टी )। विजया स्रो [ विजया ] १ भगवान ग्रजितनाथजी की माता का नाम; (सम १४१)। २ पाँचवें वलदेव की माता; ( सम १४२)। ३ अंगारक आदि यहाँ की एक पटरानी; (ठा ४, १—पत २०४) । ४ विद्या-विरोष; ( पउम ७, १४१ )। ४ पूर्व-रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ं--पत ४३६)। ६ पाँचवें चक्कवती राजा की ्रपटरानी---स्ती-रत्नः ( सम ११२ )। , ७ विजय-नामक देव

की राजधानी: (सम २१)। 🖛 वप्रा-नामक विजय की राजधानी; (ठा२,३—पत्र ८०; इक)। ६ पत्त की सातत्रीं रात; ( सुज्ज १०, १४ ) । १० एक श्रेष्टिनी; (सुपा ६२६)। ११ भगवान विमलनाथ जी की शासत्-देवो; ( पत्र २७; संति १० )। १२ भगवान् सुमतिनाथजी की दीचा-शिविका; (सम १५१)। १३ एक पु॰करियी; ( \$4 ) 1 विजल वि [विजल] १ जल-रहित; (गडड)। २ न. जल-रहित पंक; ( दस ४, १, ४ )। देसो चिज्जल । विज्ञह सक [ वि + हा ] परित्याग करना । विजहइ; ( पि १७७)। संक्र—विजहित्तुः ( उत ८, २ )। विज्ञहणा स्त्री [ विहान ] परित्यागः ( ठा ३, ३—पत 1 (359 विजाइय वि [ विजातीय ] भिन्न जाति का, दूसरी तरह का; (उप १२८ टी)। विजाण देखो विआण=वि + ज्ञा। संकृ—विजाणिता, विजाणियः (कप्प)। विजाणग ) वि [विज्ञायक ] जानने वाला, विज्ञः ( ग्रा-विज्ञाणय नाः सूझनि १४५ )। विजाणुअ वि [ विज्ञ, विज्ञायक ] ऊपर देखो; ( प्राष्ट 95)1 विजादीअ ( शौ ) देखो विजाइयः ( नाट—चैत << )। विजाय न [दे] तद्य, निशाना; "तक्खं विजायं" (पा-到)1 विजिअ वि [ विजित ] पराभूत, हारा हुआ; ( सुर ६, २४; स ७०० )। विज्ञत्त वि वियुक्त विरहितः (धर्मसं १७४)। विजुरि ( ग्रप ) स्त्री [ विद्युत् ] विजली; ( पिंग ) । विजेह वि [ विज्येष्ठ ] मध्यमः, "जेह विजेहा किणाहा य" (चेइय १४३)। विजेतव्व देखो विजय=वि + जि । विजोज सक [ वि + योजय् ] वियोग करना, अलग करना संक्र--विजोजिय; ( पंच ४, १२६ )। विजोजिअ वि [वियोजित ] जुदा किया हुआ; ( कुप्र २८८ )। विजोयावइत्तु वि [ वियोजयितृ ] वियोजक, अलग करने वाला; (ठा ४, ३—पत्त २३८; २३६)। विजोहा स्त्री [ विज्जोहा ] छन्द-विशेषः ( पिंगः ) ।

चिउज सक [ चिद् ] होना । विज्जह, विज्जए; (पड्; कतः, भगः, महा ), विज्ञहेः ( सूप १, ११, ६ )। वक्त-विज्जंत; विज्जमाण; ( सुर २, १७६; पंचा ६, ४७ )। विज्ज सक [ वीजय् ] पँखा चलाना, ह्वा करना । कर्म-বিতিসতসহ; ( भवि )। কব্ফ —বিজ্ঞিকর্তার; ( पउम ६१, ३७; वज्जा ३६ )। विज्ञ पुं [वैद्य ] चिकित्सक, हकीम; (सुर १२, २४; नाट--विक ६४)। विज्ज पुं व [ दे ] देरा-विरोप: ( पडम ६८, ६४ )। 🖔 विज्ञ युं [ विद्वस्, विज्ञ ] पिडत, जानकार; ( हे २, १४; छमा; प्राकृ १८: सूत्र १, ६, १ )। विज्ञ देखी वीरिअ: ( पडम ३७, ७० )। विज्जे देखो विज्जा। "जमार ( अप ) देखो विज्जा-हर; (पि २१६)। 'टिथ वि [ 'थिन ] छात, अस्यासी; (सम्मत १४३)। विज्ज<sup>°</sup> देखो विज्जु; ( कुप्र ३६६ )। °विज्ञतंतअ देखां पिज्जंत; (से २, २४; पि ६०३)। विज्जय न [ वैद्यक ] चिकित्सा; ( उर ८, १०; भवि )। विज्ञल पुं [ विजल ] ९ नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २८)। २ जल-रहित; (निवृ १)। विज्जलिया भी [ विद्मुत् ] विजली; ( क्रप्र २८४ )। विज्ञा स्रो विद्या । १ शास्त्र-ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यग् ज्ञानः; ( उत २३, २; ग्रांदि; धर्मवि ३६; कुमा; प्रास् ४३)। २ मन्त्र, देवी-अधिष्टित अत्तर-पद्धति; ३ साधना वाला मन्त्र; (पिंड ४९४; श्रीप; ठा ३, ४ टी—पत १४६)। °अगुष्पवाय न [ °अनुप्रवाद ] जैन ग्रंग-यन्थांश विशेष, दशवाँ पूर्व; (सम २६)। "चारण पुं ि चारण ] शक्ति-विशेष-संपन्न मुनिः ( भग २०, ६--पत ७६३)। °चारणलिंद स्री [ °चारणलिंघ] शक्ति-विरोष; (भग २०, ६)। °णुप्यचाय देखा °अणुष्पवाय; ( राज ) । °णुवाय न [ °नुवाद ] ु दुरावाँ पूर्व; ( सिरि २०७ )। °विंड वुं [ °विण्ड ] विद्या के यल से अर्जित भिन्ना; (निवृ १३)। "मंत वि [ "वत्] विद्या-संपन्न: ( उप ४२१ )। °लय पुन [ °लय ] पाठ-शाला: (प्रामा)। °सिद्ध वि [ °सिद्ध ] १ सर्व विद्याओं का अधिपति, सभी विद्यात्रों से संपन्न; २ जिसको कम से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो वह, " विज्जाया चक्कत्रहो विज्ञासिद्धो स, जस्स वेगावि सिज्मेज्ज महाविज्जा" (स्रावम)।

°हर पुं [ °घर ] १ चितियों का एक वंश; ( पडम ४, २ )। २ पुंछी उस वंश में उत्पन्न; ( महा ), खो- री; ( महा: उन )। ३ वि. विद्या-धारी, शक्ति विशेष-संपन्न; ( ग्रीप; राय; जं ४)। °हरगोवाल वुं [ धरगोपाल ] एक प्राचीन जैन मुनि, जो सुध्यित और सुप्रतिवृद्ध याचार्य के शिष्य थे; (कप्प)। "हरी स्त्री [ "धरी ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। हार (अप)न िधर छन्द-विशेप: (पिंग)। विज्ञावच्च ( अप ) देखो वेयावच्च: ( भवि )। विज्जाहर वि [ वैद्याधर ] विद्याधर-संवन्धी; स्त्री—''एसा विज्जाहरी माया" ( महा )। विज्ञिडिय देखो विज्ञिक्षिडियः (राज)। विज्ञु युं [विद्युत् ] १ विद्याधर-वंश का एक राजा ; (पडम ४. १८) । २ देवों की एक जाति, भवनपति देवों का एक भेद: (पगह १, ४--पल ६८)। ३ श्रामलकप्पा नगरी का निवासी एक गृहस्थ ; ( गाया २---पन्न २४१)। ४ एक नरफ-स्थान; (देवेन्द्र २६)। ४ स्त्री, ईशानेन्द्र के सोम ब्रादि लोकपालों की एक अप्रमहिषी-पटरानी; (ठा ४, १-पत २०४)। ६ चमर-नामक इन्द्र की एक पटरानी; ( ठा ४, १--पल ३०२; याया २-पत २५१) । ७ पुंस्ती विजली ; "विज्जुणा, विज्जूए" (हे १, ३३ ; कुमा ; गा १३४ )। प्रसन्ध्या, शाम; ( हे १, ३३ ) । ६ वि विशेष रूप से चमकने वाला; "विज्जुसोयामिषाप्पभा" ( उत्त २२, ७ )। °कार देखो °यार; (जीव ३— पत ३४२)। °कुमार पुं [ °कुमार] एक देव-जाति: (भग; इक)। °कुमारी स्त्री [ °कुमारी ] विदिग् रुचक पर रहने वाली दिनकुमारी देवी; "चतारि विज्यु-कुमारिमहत्तरियात्रो पराणतात्रो" ( ठा ४, १--पत्र १६८ )। °जिज्म (१), °जिञ्म पुं [ °जिहूच ] श्रनुवेलंधर नाग-राज का एक ग्रावास-पर्वत ; (इक; राज)। °तेअ पुं [ °तेजस् ] विद्याधरवंश का एक राजा; ( पडम ४, १८ )। °दंत पु [ °दन्त ] १ एक अन्तर्ह्यप ; २ उसमें २६ने वाली मनुष्य-नाति; (ठा ४, २—पत २२६)। °दत्त पुं िंद्त्त ] विद्यायरवंश का एक राजा ; ( पडम ४, १८ )। ैदाढ वुं [ °दंष्ट् ] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम; ( पडम १, १८)। °पह, °प्पभ, °प्पह पुं [ °प्रभ ] १ एक वत्तस्कार पर्वत का नाम ; (सम १०२ टी ; ठा २, ३---पत ६६: ४, २---पत ३२६; जं ४; सम १०२; इक )। २ कृट-विरोप, विद्य तप्रभ वक्तस्कार का ऐक शिखर ;

( जं ४ : इक ) । ३ देव-विशेष, विद्युत्प्रभ नामक वचास्कार पूर्वत का अधिष्ठाता देव; ( जं ४) । ४ अनुवेलंधर नागराज का एक ब्रावास-पर्वतः (ठा ४, २--पत २२६ : इक ) । ४ उस पर्वत का निवासी देव ; ( ठा ४, २—पत्र २२६ ) । ६ देवकुरु वर्षे में स्थित एक महाद्रह ; ( ठा ४, २—पत ३२६ )। ७ न एक विद्याधर-नगर; ( इक ३२६)। °मई स्त्री [ °मती] एक स्त्री का नाम; (पग्ह १,४—पत ८१)। °मालि पुं [ "मालिन् ] १ पंचशैल द्वीप का अधिपति एक यत्त; ( महा )। २ रावण का एक सुभट; ( से १३, ८४ )। ३ ब्रह्मदेवलोक का इन्द्र: (राज)। भुह पुं [ भुख] १ विद्याधर-वंश का एक राजा: (पडम ४, १८)। ३ एक अन्त-र्द्वीप ; ३ उसका निवासी मनुष्य ; (ठा ४, २—पत २२६; इक )। भेह पुं ि भेघ ] १ विद्युत्प्रधान मेघ, जल-रहित मेघ; २ विजली गिराने वाला मेघ; (भग ७, ६ - पत ३०४)। °यार पुं िकार विजली करना, वियुद्-रचना; (भग २, ६)। °लभा, 'हलया स्ती [ 'लता ] वियुत्, विक्ली; ( नाट-नेकी ६-६; काल )। ° हलेहाइद न | ° लेखायित ] बिजली की तरह आचरण; (कप्)। ° विलिस न [ °विलसित ] १ छन्द-विशेष; ( अजि २१ ) । २ विजली का विलास ; ( से ४, ४० )। °स्तिहा स्त्री [ °शिखा ] एक रानी का नाम; (महा)। विज्जुआ स्त्री [ विद्युत् ] १ विजली; ( नाट-वेणी ६६ )। र बलि-नामक इन्द्र के सोम आदि चारों लोकपालों की एक र पटरानी; "मित्तगा सुमहा विज्जुता (१ या ) असखी" (ठा ४, १--पत २०४; इक)। ३ धरणेन्द्र की एक अप्र-महिषी: ( णाया २ —पल २५१; इक )। विज्जुआइन्तु स्त्री [विद्युत्कर्त् ] विजली करने वाला; ( ठा ४, ४---पत २६६)। विज्जुला ) देखो विज्जु=वियुतः; (हे २, १७३; षड् विज्जुलिआ 🕻 १६१; कुमा; प्राकृ ३६; प्राप्र; पि २४४ ) । विज्जली चिज्जू देखो चिज्जु । "माला स्त्री [ "माला ] छन्द-विशेष; (पिंग)। विज्जे ह्य [ दें ] १ मार्ग से, रास्ता से; २ लिए; ( भवि ) । विज्जोअ पुं [ विद्योत ] उद्योत, प्रकाश; "जोव्वणं जोविद्यं ह्वं विज्जुविज्जोग्रचंचलं" (हित ६ )। विज्जोइय ो वि [विद्योतित ] प्रकाशित, चमका हुआ; विज्जोविय ( उप पृ ३३; स. ४७६ )।

विज्ञमा सक [ ठयध्य ] वीधना, वेध करना, भेदना । विज्ञमातिः ( सूत्र्य १, ४, १,६), दिज्मते; (गा४४१)। संक्र--विद्धूण; (सूत्र १, ४, १, ६)। क् -विजमः; (षड्)। विज्ञम अक [वि + घट् ] अलग होना । विज्ञमहः (धात्वा १५२)। विज्ञान [ दे ] वीमा, धक्का, टेला; "तो हत्थी तस्मि पडे विज्मः दाऊण कुमरमणुमग्गे" ( धर्मवि ८१ ), "ताव वणवारणेण य विज्ञाइ(१इं) नरं अपावमाणेण । कुविएण विष्रणणाइं धणियं नग्गोहरुक्खिम्म" ( स ११३ )। विज्ञ वि [विद्ध ] विधा हुआ; "जइ तंपि तेण वाणेण विजमासे जेगा हं विजमा''' (गा ४४१)। विजमा देखो विजमा=व्यध्। विज्ञानिय वि [दे] १ मिश्रित, न्याप्त; ''सीउगहलरपरुस-वायविज्ञिसहिया'' ( भग ७, ६—पत ३०७; उव )। विज्ञमल देखो विव्मल=विद्वल; (भग ७, ६ टी—पल 305)1 विज्ञान सक [ वि + ध्यापय् ] वुम्ताना, दीपक भ्रादि को गुल करना, ठगड़ा करना । विज्ञानवद्दः ( गडडः कुप्र ३६७ )। कर्म—विज्मविज्जद्द; (गा ४०७; स ४८६)। विज्ञावेऊणं, विज्ञावियः (धर्मसं ६४८ः सं ४६६)। कृ—विज्ञमःवियव्वः ( पडम ७८, ३७ )। विज्ञमत्वण स्त्रीन [विध्यापन] वुम्ताना, उपशान्तिः (स ४८६; सम्मत १६२; कुप्र २७० ); स्त्री—°णा; ( संथा 1 (309 विज्ञमः विअ वि [ विध्यापित ] वुम्ताया हुत्रा, गुल किया हुत्रा, ठगड़ा किया हुआ; (से ८, १६; १२, ७७; गा ३३३: पडम २०, ६२ )। विजन्मा 🔪 स्रक [ वि 🕂 ध्यै ] बुम्मना, ठगढा होना, गुल चिज्ञमाअ ∫ होना। विज्ञमाइ; (गा४३०; हे २,२८)। वक्र—विज्ञाञंत; (गा १०६)। विज्ञाअ ) वि [ विध्यात ] १ वुक्ता हुग्रा, उपशान्त; ( से विज्ञकाण र् १, ३१; गाया. १, १— पत ६६; १, १४—र् पत १६०; गउड; सुपा ४४८; प्रासु १३७; पड़म रे, १८२ )। र संकम-विशेषः 'विज्मायनामगेणं संकममेत्तेण सुज्मांति'' ( सम्यक्त्वो २१ )। विज्ञाच देखो विज्ञाच । विज्ञावेदः (गा ८३६)। विज्ञावण देखो विज्ञावण; ( उप २६४ टी )। विज्ञमाविअ देखो विज्ञमविअ; ( महा )।

विजिमाडिय पुं [ दे ] मत्स्य की एक जाति; (पराण १—पत .४७ )। विटंक देखो विडंक; (माल २३४; राज )। विद्वाल सक [ दे ] ग्रस्ट्रस्य करना, उच्छिट करना, विग्रा-डना, दृपित करना, अपवित्र करना । विद्वालिति: ( सुख १, १५)। कर्म-"विद्यालिज्जइ गंगा कथाइ किं वासवारेहिं" ( चेइय १३४ )। वक्र-विद्वालयंत; ( सिरि ११३२ )। विद्वाल वुं [ दे ] चस्यूरय-संसर्ग, उच्छियता, अपविस्ता; "तुह घरम्मि चंडाली विद्यालं कुणइ", "सा घरवाहिं चिद्रइ भंजइ य, न तेण देव विद्यालों '( कुप्र २४३; हे ४, ४२२ )। 🗹 विद्वालण न [दे] कपर देखो; (स ७०१)। चिट्टालि वि [दे] विगाड़ने वाला, अपविस करने ब्राला; स्ती- °णी; ( कप्पू )। विद्वालिभ वि [ दे ] बिच्छिप्ट किया हुत्रा, अपविस किय हुम्रा, विगाड़ा हुम्रा; ( धर्मवि ४४; सिरि ७१६; सुपा ११४; ३६०; महा )। विद्वी स्त्री दि ] गठरी, पोटली; ( ग्रोघ ३२४ )। देखी श्रिंटिया । विट्ठ वि [ वृष्ट ] वरसा हुआ; ( हे १, १३७; पड् )। चिट्ठ वि [ विप्र ] १ प्रविष्ट, पैठा हुआ; (सूत्र १, ३, १, ्र१३)। २ उपविष्ट, वैठा हुम्रा; ( पिंड ६००)। विट्ठ वि दि ] सुप्तोतिथत, सो कर उठा हुआ; ( प्ड्) चिट्ठअ न [ चिप्रप ] भुवन, जगतः ( मृच्छ १०६ )। विद्वंभ सक [वि + प्रम्भय्] १ रोकना। २ स्थापित करना, रखना । विट्टंभंति; (श्रीप ) । संक्र-विद्वंभित्ता; (श्रीप) । विद्वंभणया स्त्री [ विष्टम्भना ] स्थापनाः ( श्रीप ) । विद्वर पुंन [ विष्टर ] ब्रासन ; "विट्टरो" ( प्राप्र; पडम ८०, ७: पात्र ; सुपा ६० )। चिट्ठा स्त्री [ चिट्ठा ] बीट, पुरीप, मल; ( पात्र; श्रोघमा २६६ ; प्रासू १४८)। °हर न [ °ग्रह ] मलोत्सर्ग-स्थान, वहो; ( पउम ७४, ३८ )। विद्वि स्त्री [बिष्टि] १ कर्म, काज, काम; (देर, ४३)। २ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक करण, अर्घ तिथि ; (विसे ३३४८; स २६४: गग १६) । ३ भद्रा नज्ञल ; ( सुर १६, ६०)। ४ वेगार, मजूरी दिये विना ही कराया जाता काम; ( उर

ं विद्वि ह्यी विद्वि विद्वि वर्षा, वारिस; (हे १, १३७; प्राकृ ८;

संचि १; पउम २०, ८७; कुमा; रंभा )। देखो बुहि।

٤, ٩٩ ) I

विद्वित वि [दे ] अर्जित; ( पड् )। चिद्विय न [ चिस्थित ] विशिष्ट स्थिति; (भग ६, ३२ टी---पत ४६६.) । विड पुं [विट] १ भडुया; (कुमा; पुर ३, १९६; रंभा ) । विड न [विड ] लवण-विशेष, एक तरह का नमक; ( दस ६, १८ )। विडंक पुंन [ विटङ्क ] कपोतपाली, प्रासाद ग्रादि के ग्रागे की योर काठ का वना हुया पिनयों के रहने का स्थान, छतरी : ( गाया १, १— पत्र १२ ६ दे ७, ८६ ; गउड .).। विडंकिआ सी [दे] वेदिका, वेदी, चोतरा; (दे ७, ३७)। विडंग देखो विडंक ; (पग्ह १, १—पत ८)। विडंग पुंन [विडङ्ग ] १ श्रीषध-विरोप : २ वि. श्रभिज्ञ, विद्ग्धः "विज्ज न एसो जरुयो न य वाही एस कोवि संभूयो। उनसमइ सलोगोगां विडंगजोयामयरसेगां" (वज्जा १०४)। विडंब सक [ वि + डम्बय् ] १ तिरस्कार करना, व्रापमान करना। २ दुःख देना। ३ नकल करना। विडंवइ, विडंवंति, विडंवेमि; ( भवि ; कुप्र १६४ ; स ६६३)। वक्त — विडंवंत; (पउम ८, ३२)। कवक्ट—विडंविज्जंत; ( सुपा ७०)। विडंव पुंन [ विडम्व ] १ तिरस्कार, श्रपमान; ( भवि ) । २ माया-जाल, प्रपंच; "अणिच्चं च कामाण सेवाविडेंबं" (धृ ६ : कप्पू )। चिडंचग वि [ विडम्बक ] विडंबना-जनकः "जर्बेसविडंबगा नवरं" ( संवोध १४ ; उन )। विद्वंवण न [विद्यम्वन ] नीचे देखो ; ( भिव ) । विडंचणा स्त्री [ विडम्चना ] १ तिरस्कार, ब्रपमान ; ( दे ) । २ दु:ख, कष्ट: (धण ४२)। ३ अनुकरण, नकल : ४ उपहास : १ कपट-वेष ; ( कप्यू ) । विइंचिय वि [ विडम्बित ] विडम्बना-प्राप्त ; ( कप्प; गडड ३०२)। विडिक्समाण वि [विद्धमान] जो जलाया जाता हो वह, जलता हुआ ; ( आचा १, ६, ४, १)। विडड्ड देखो विद्डू ; ( गा ६७१ )। विडय ∫ वज्जा ६८ ; दे ७, ६४ )। विडव पुं विटप) १ पल्लव-; ( सुर ३, ४४ )। २

```
शाखा; (भवि ११०)। ३ पल्लव-विस्तार; ४ स्तम्ब
  . गुन्छा : ( प्राप्र )।
  विडिव पुं [ विटिपिन् ] वृत्तः, पेड़, दरख्तः ; (पात्रः ; सुपा
    ८८; गउड; सण् )।
  विडविड ) सक [रचय्] वनाना, निर्माण करना ।
  विडिविड्ड ∫ विडिविड्इ, विडिविड्डइ; (हें ४, ६४ ; षड् )।
    भूका--विडविडीय ; (कुमा)।
  विडिअ वि [ बीडित ] लिजत; ( से ११, ४०; पि ८१ )।
  विडिंचिअ ) वि [दे] विकराल, भीषण; भयंकर; (दे
  विडिचिंचर ∫ ७, ६६ )।•
  विडिम पुं [दे] १ वाल मृगः (दे ७, ८६)। २ गगडक,
    गॅंड़ा; (दे ७, ८६; गडड )। ३ वृत्ता, पेंड़; "दुमा य पायवा
    रुक्ला त्रागमा विडिमा तरू'' (दसनि १, ३४)।
   'शाखा; ('पग्ह २, ४—पत्त १३०; श्रौप; तंदु २१)।
/विडिमा वि [ दे ] शाखा; ( पगह २, ४; तंदु २१; राज )।
· विड्रुच्छअ वि [ दे ] निषिद्धः, प्रतिषिद्धः, ( षड् ) I
  विड्विट्ल वि [दे] भीषंण, भयंकर; (नाट—मालती
    1 ( 059
  चिड्र पुं[ विद्र ] १ पर्वत-विशेष; २ देश-विशेष, जहाँ वैदूर्य
    रत्न पैदा होता है; (कप्पू)।
 विडोमिअ पुं [दे] गगडक मृग, गेंड़ा; (दे ७, ४७)।
  विड्ड वि [दे] १ दीर्घ, लम्बा; (दे ७, ३३)। २ प्रपंच,
   विस्तार; (दे १, ४)।
  विडु वि [ बीड, बोडित ] लिजत; शरमिन्दा; ''लिजिया
   विलिया विद्वा" (निर १, १; पि २४०)।
  विड्रर देखो विड्रिर; "अकंडविड्ररमेयं किं देव पारदं" ( उप
   ७६८ ही )।
  विड्डा स्त्री [ब्रीडा ] तज्जा, शरम; (दे ७, ६१; पि
    २४० ) ।
  विड्डार न [ विद्वार ] देखो विड्डेर; ( राज )।
  चिड्डिर न [दे] १ ब्रामोग; (दे ७, ६०)। २ ब्राटोप,
  ्रभाडम्बरः (पास्र )। ३ वि. रौद्र, भयंकरः (दे ७, ६०)।
 विड्डिस्टिला स्त्री [ दे ] राति, निशा; ( दे ७, ६७ )।
  विड्डुम देखो विद्दुम; ( पात्र )।
  विड्डुरी सी [दे] माटोप, माडम्बर, 'किं लिंगविड्डुरो-
   धारणेगां" ( उव )।
  विड्डुरिल्ल वि [ वेंडूर्यवत् ] वेंड्यं रत्न वाला; ( प्रपा
    KE ) 1
```

विङ्डेर न [ दे, विङ्केर ] नन्तत-निरोष, पूर्व द्वार वाले नन्तर्शो में पूर्व दिशा से जाने के वदले पश्चिम दिशा से जाने पर पड़-ता, नक्तल; (विसे ३४०६)। देलो चिड्डार। विढज्ज (शौ) सक [वि + दह्] जलाना । संक्र-विदे क्रिज्ञथः; ( वि २१२ )। विढणा स्रो [ दे ] पार्क्या, फीली का नीचला भाग; ( दे ७, £2)1 विहत्त वि [अर्जित ] उपार्जित, पैदा किया हुआ; ( हे ४, २५८; गडड; श्रा १०; प्रास् ७४; भवि ) । विहत्ति ही [ अर्जिति ] ग्रर्जन, उपार्जन; ( श्रा १२ )। विढप्प अक [ न्युत् + पद् ] न्युत्पन्न होना । विढप्पंति; ( प्राक्त ६४ )। विहण्ण नीचे देखो । विढव सक [ अर्ज् ] उपार्जन करना, पैदा करना। विढव्द; (हे ४, १०८; महा; भवि )। कर्म-विडविज्जइ, विडप्पइ; (हे ४, २४१; कुमा; भवि )। विद्ववण न [ अर्जन ] उपार्जन; ( सुर १, २२१ )। विढविअ वि [अर्जित ] पैदा किया हुत्रा; ( कुमा; सुक्ष २८०; महा )। विढिअ वि [ वेप्टित ] लपेटा हुन्ना; ( सुपा ३८८ )। विणइ वि [ विनयिन् ] दूर करने वाला; "त्रारंभविणईणं" (य्राचा)। विणइत्त वि [विनयवत्] विनय वाला, विनय को ही सर्व-प्रधान मानने वाला; ( सुत्रनि १९८ )। विणइन्तु वि [ विनेतृ ] विनीत वनाने वाला, विनय की शि-न्ता देने वाला; ( उत २६, ४ )। विणइत् देखो विणी=वि + नो। विणइय वि [ विनयित ] शिच्तित किया हुआ, सिखाया हुआ; (राज)। देखो विष्णय। विणइल्ल देखो विणइत्त; ( कुमा )। विणएत् देखो विणी=वि+नी। विणह वि [ विनष्ट ] विनाश-प्राप्तः ( उत्रः; प्रास् ३१; नाट मुच्छ १४२ )। विणड सक [ वि+नटय्, वि+गुप् ] १ व्याकुल करना । २ विडम्बना करना । विषाडेइ; ( गडड ६८ ), विषाडंति; ( उव ), विगाडउ; (हे ४, ३८६; पि १००)। विणडिअ देखो चिनडिअ; ( गा ६३० टी )। विणण न [ वान ] बुनना; ( वृह १ )।

विणमं सक [ खेद्य ] खिन्न करना । त्रियाभइ; ( धात्वा ) 943)1 विणम सक [वि + नम् ] विशेष रूप से नमना। वृक्त---विणमंतः ( नाट-मालवि ३४.)। विणेमि देखो विनमि; (राज)। विणमिअ वि [ विनत ] त्रिरोप रूप से नत; (भग; ग्रौप; गाया १, १ ही---पत १)। विणमिस वि [ विनमित ] नमाया हुआः ( गउड )। विणय वुं [ विनय ] १ अभ्युत्थान, प्रणाम आदि भक्ति, शुक्ष्या, शिष्टता, नम्रता; ( त्राचा; ठा ४, ४ टी-पत २८३; कुमा; उवा; भौप; गडड; महा; प्राप्त ८ ) । २ संयम, चारित्र; (सम ४१)। ३ नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान; (दे-वेन्द्र २६ ) । ४ व्रयनयन, दूरीकरण; ४ शिचा, सीख; ६ यनुनय; ७ वि. विनय-युक्त, विनीत; ८ निमृत, शान्त; ६ चिप्त, फेंका हुआ: १० जितेन्द्रिय, संयमी; (हे १, २४४)। ११ पुं शासानुसार प्रना का पालन: (गउड ६७)। °मंत वि [ °वत् ] विनय-युक्तः ( उप पृ १६६ )। वि, पृथ वि:[:चिनत ] १ विशेष हप से नमा हुआ; ( श्रीप )। र वुन एक देव-विमान; (सम ३७)। ृ विणय° देखो विणया । °तणय पुं [ °तनय ] गहड पत्ती; (वज्जा १२२)। 'सुअ पुं [ 'सुत ] वही सर्थ; (पात्र )। विणयइत्तु देखो विणइत्तुः ( मुख २६, ४ ) विणयंधर वुं विनयन्थर ] एक शेठ का नामः ( उप ७२८ री )। विणयण न [ विनयन ] विनय-शिक्ता, शिक्तण; "श्रायार-देसणाम्रो यायरिया, विषायणादुवज्काया" ( विसे ३२०० )। विणया स्त्रो विनता । गहड की माता का नाम; ( गउड )। °तणय पुं ितनय | गरुड पन्नी; (से १४, ६१; सुपा 388)1 विणस देखां विणस्स । तिणसः ( उर ७, ३; कुमा ८, 29)1 ' हिंगासिर वि [ विनश्वर ] विनाश-शील; नश्वर; ( दे १, 1 (03 विणस्स ग्रक [चि + नश्] नष्ट होना, विध्वस्त होना । विण-स्सइ, विगास्मए, विगास्से; (उव; महा; धर्मसं ४०१)। भवि---विणिस्सिहिसि; ( महा ) । वकृ —विणस्समाण; ( उवा ) । ८ ह — विणस्सः ( धर्मसं ४०२; ४०३ )। विणस्सर देखो विणसिर; (पि. ३१४)।

विणा अ विना | सिनाय, विना; (गउड; प्राप्त १०; १६६; दें १७ )। विणामिद् (रा) देखो विणिमअ=विनमित; ( नाट--मच्छ २95)1 विणायग पुं [विनायक] यत्त, एक देव-जाति; "तत्येव आगओ सो विषायगो पृयणो नामं" (पडम ३४, २२)। २ गणपति, गणेशः ( सिट्ड ७८ टी ) । ३ गहडः ( पडम ७१, ६७)। °तथ न [ शस्त्र ] ग्रस्न-विशेष, गरुडास्तः ( पडम ७१, ६७ )। विणास देखो विणस्स । विणासइ: (भवि )। विणास सक [वि + नाशयू] ध्वंस करना, नष्ट करना। विणा-सेइ; ( उन; महा )। भनि--निणासिही, निणासेहामि; ( पि १२७: १२८ )। कर्म—विणासिण्जइ; (महा)। कवकृ— विणासिङ्जंत; (महा)। कृ—विणासियव्य; (सुपा १४१)। विणास पं विनाश विध्यंस; (डव; हे ४, ४२४)। विणासग वि [विनाशक ] विनाश-कर्ता; (द्र १७)। विणासण वि विनाशन । १ विनाश, विध्वंस; ( भवि )। २ वि विनाश-कर्ता; (पग्ह २, १--पत्र ६६; दस ८, ३८)। चिणासिअ वि [ चिनाशित ] विनाश-प्राप्त; ( पात्र; महा; भवि )। विणि° देखो विणी। चिणिअंसण न [चिनिदर्शन] खास उदाहरण, विशेष दृष्टान्त; (से १२, ६६)। विणिअंसण दि विनियसन वस-रहित, नंगा; ( गा १२१)। विणिइत् देखो विण्इतु; ( उत २६, ४ )। विणिउत्त वि [विनियुक्त ] कार्य में प्रवर्तितः (.उप पृ UX ) 1 विणिओग पुं [विनियोग] १ उपयोग, ज्ञान; ( विसे २४३७)। २ कार्य में लगाना; (पंचा ७,६)। ३ विनि-मय; लेनदेन; ( कुप्र २०६ )। विणिओय सक [ विनि + योजयू ] जोड़ना, लगाना । विणि-झोयइ: (भवि )। विणित देखो विणी=विनिर् + १। विणिकुट्टिय वि [विनिकुट्टित]) कूट कर वैठाया हुआ; "थंभविषाकुष्टियाहिं पवराहिं सालहंजीहिं" ( सुपा १८८ )।

```
विणिक्कम देखो विणिक्खम। विणिक्कमइ; ( गउड
 रुष्धः पि ४८१ )।
विणिक्कस सक [विनि + कृष्] खींच कर निकालना।
 संक् —विणिक्कस्सः (स्य १, ४, १, २२)।
विणिक्खंत वि [विनिष्कान्त ] १ वाहर निकला हुआ;
  र जिसने गृह-त्याग किया हो वह, संन्यस्त; ( उप १४७ टी;
 कुप्र ३६; महा )।
विणिक्खम अक [विनिस् + क्रम् ] १ वाहर निकलना ।
  २ संन्यास लेना । विश्विकखमइ; ( गउड ८४१; ११८१ )।
 संक्र—विणिक्खमित्ताः (भग)।
विणिवसमण न विनिष्क्रमण ] १ वाहर निकलना । २
 संन्यास लेना; ( पंचा १८, २१ )।
विणिक्खित वि विनिक्षित ] फेंका हुआ; (नाट—मुञ्छ
  1 ( 399
विणिगिण्ह सक विनि + ग्रह् ] निग्रह करना, दंड देना ।
 वक्र—विणिगिण्हंतः ( उप पृ २३)।
विणिगृह सक [विनि + गृहय्] गुप्त रखना, ढकना । विणि-
 गृहिज्जा; ( त्राचा २, १, १०, २ )।
विणिग्गम पुं [विनिर्गम] निःसरण, वाहर निकलना;
 (गउड )।
विणिगय वि [ शिनिर्गत ] वाहर निकला हुआ, वाहर गया
 हुआ; (से २, ४; महा; भवि)।
विणिघाय पुं [विनिघात ] १ मरण, मौत : २ संसार,
 भव-भ्रमण; (ठा ४, १—पत २६१)।
विणिच्छ सक [विनिस् + चि ] निश्चय करना । विणि-
 च्छा (सण)। संक्र—विणिच्छिऊण ; (सण)।
विणिच्छय पुं [ विनिश्चय ] निश्चय, निर्णय, परिज्ञान:
 (पगह १, १--पल १; ठा ३, ३; उव )।
विणिच्छिअ वि [ विनिश्चित ] निश्चित, निर्णीत; ( भग :
  उवा: कप्प: सुर २, २०२ )।
विणिजंज सक [ विनि + युज् ] जोड़ना, कार्य में लगाना.
 प्रयुत्त करना । विणिजुंजइ; ( कुप्र ३६१ )।
विणिज्जंतण वि [विनियन्त्रण] १ नियन्त्रण-रहितं; २
 प्रकटित, खुला ; ३ निन्यीज, कपट-रहित ; (से ११, २१)।
विणिज्जमाण देखो विणी=वि + नी।
विणिज्जरण न [ विनिर्जरण ] निर्जरा, विनाश; ( विसे
 ३०७६ : संबोध ४१ )।
विणिज्जरा स्री [ विनिर्जरा ] अपर देखो ; (संबोध ४६)।
```

विणिज्जिअ वि विनिर्जित । पराभत, जिसका पराभव किया गया हो वह; ( महा; रंभा ; नाट- विक ६० )। विणिद्ध वि विनिद्ध ] खिला हुआ, विकसित; (पाय )। विणिद्दलिय वि [विनिर्द्दलित ] विदारित, तोड़ा हुआ; (सण)। विणिद्धुण सक [ विनिर्+धू ] कँपाना । वक् —विणि-द्धुणमाण ; (पि ४०३)। विणिष्फन्न वि [विनिष्पन्न] संसिद्ध, संपन्न ; ( उप ३६६ ) । विणिष्फिडिअ वि [विनिस्फिटित ] विनिर्गत, निकला हुआ; "सालिग्गामाउ तत्रो वंदणहेउं विणिप्किडियो" , (पडम १०४, २३)। विणिवुड् देखो विणिवुडु; ( पि १६६ )। विणिब्भिन्न वि [ विनिर्भिन्न ] विदारितः; "कुंतविणिब्भिन्न-करिकलहमुक्कसिक्कारपउरिम्म" ( ग्राम १६ )। विणिमीलिअ वि [ विनिमीलित ] मीचा हुआ, मूँदा हुआ; ''ग्रलिमपसुत्तत्रविणिमीलिग्रच्छ दे सुद्द्य मज्भ ग्रोत्रासं'' (गा २०)। विणिमुक्क देखो विणिम्मुक्क; (पि १६६)। विणिमुय देखो विणिम्मुय । वक् — विणिमुयंत; ( श्रोप; वि ४६० )। विणिम्मविञ वि [ विनिर्मित ] विरचित, बनाया हुआ, इत; ( उप ७२८ टी )। विणिम्माण न [ विनिर्माण ] रचना, कृति; ( विसे ३३१२)। विणिम्मिअ देखो विणिम्मविअ; ( गा १४६; २३४; पाझ; , महा )। विणिममुक्क वि [ विनिर्मृक्त ] परित्यक्त; "सव्वकस्मविणि-म्मुक्कं तं वयं वूम माह्यां" ( उत्त २४, ३४ )। विणिम्सुय वि [ विनिर् + सुच् ] छोड़ना, परित्याग करना । वक्--विणिम्मुयमाणः ( गाया १, १--पत्र ४३; पि ,४८४ )। विणिय देखो विणीअ; ( भवि )। विणियह देखो विणिवह । विणियहिज्ज; (दस ८, ३४)। वक्र—विणियद्दमाणः; ( आचा १, ४, ४, ३ )। विणियष्ट वि [ विनिवृत्त ] १ पीके हटा हुमा ; २ प्रणष्ट ; "विणियद्वं ति पणट्ठं" ( चेइय ३४६ )। विणियद्दणया स्त्री [विनिवर्तना ] निवृत्तिः; (उत्त २६, १)।

विणियत्त-विणी ]

```
विणियत्त देखो विणियद्दः ( सुपा ३३४; भवि; गा ७१;
  कुप्र, १८२)।
 विजियत्ति स्री [ विनिवृत्ति ] निरृत्ति, उपरम ; (कुप्र १८२;
  गउड )।
 विणिरोह पुं [ विनिरोध ] प्रतिवन्ध, श्रटकायत; ( भवि )।
 विणिवट्ट भक [ विनि + वृत् ] निवृत्त होना, पीके हटना ।
  वक्त- विणिवद्दमाण; ( भाचा १, ४, ४, ३ )।
 विणिवट्टण देखो विनियट्टण; (राज)।
 विणिवदृणया स्रो [विनिवर्तना] निवर्तन,
 (भग १७, ३—पत्र ७२७)।
 विणिवडिअ वि विनिपतित ] नीचे गिरा हुआ ; (दे
   9, 944) ]
 विणिवत्ति देखो विणियत्तिः ( उप ७२८ टी )।
 विणिवाइ वि विनिश्ततिन् ] मार गिराने वालां; (गा
   ६३०)1.
 विणिवाइज्जंत देखो विणिवाए।
 विभिगवाइय न [विनिपातिक] एक तरह का नाटक; (राज)।
 विणिवाइय वि विनिपातित । मार गिराया हुमा,
   न्यापादित; (उप ६४८ टी; महा; स ५६; सिक्खा ८२ )।
 विणिवाए सक [विनि + पातय ] मार गिराना । कवक ---
   विणिवाइङजंत; (पउम ४४, ⊏)।
 विणिवाडिश देखां विणिवाइय; ( दे १, १३८ )।
               पुं [ विनिपात ] १ निपात, अन्तिम पतन,
 विणिवाद
  विणि वाय विनारा: "प्रख्रगेण वि दिट्ठो विणिवादो किं
   न लोगिम्न'' (धर्मेसं १२४; १२६; स २६४; ७६२)। २
   मरण, मौत: ( से १३, १६; गडड; गा १०२ )। ३ संसार;
   (राज)।
  चिणिवायण न [ चिनिपातन ] मार गिराना; ( पडम ४,
   8=)1
, विणिवार सक [विनि + वारय्] रोकना,
   करना, निषेध करना । विणिवारइ; (भवि) । कवक —विणि-
   चारीअंत; (नाट-मृच्छ ११४)।
  विणिवारण न [ विनिवारण] १ निवारण, प्रतिपेध; २ वि
    निवार्ण करने वाला ; ( पंचा ७, ३२ )।
  विणिवारि वि [ विनिवारिन् ] निवारण-कर्ता; ( पंचा ७,
    ३२) |
  चिणिचारिय वि [ चिनिचारित ] प्रतिषिद्ध , निवारित;
    ( मद्दा )।
```

विणिविद्व वि विनिविष्ट ] १ उपविष्ट, स्थित; (कुप्र १५२), ''सकम्मविणिविद्वसरिसकयचेद्रो" (उव : वै ६०)। २ आसक्त, तल्लीन; ( आचा )। विणिवित्त देखो विणियहः ( उप ७८६ )। विणिवित्ति देखो े विणियत्तिः ( विषे २६३६ : उनर .१२७ ; श्रावक २११; २१२ ; पंचा १, १७ )। विणिबुङ् वि [ विनिमय ] निमन, बुङ्ग हुन्ना, तरावीर, सरा-बोर ; "तर्या छिमो सि जं किर पलोष्टसंरंभसेयविणिनुहो" ( गउड ४६० )। चिणिवेइअ वि [विनिवेदित ] जनाया हुमा, ज्ञांपितः (से १४, ४० )। विणिवेस पुं [विनिवेश] १ स्थिति, उपवेशन; २ विन्यास, रचना: ( गउड )। चिणिवेसिअ वि [ विनिवेशित ] स्थापित, रखा हुम्रां; (गा ६७४; सुर ३, ६४)। विणिव्वर न [ दे ] पथात्ताप, ब्रनुराय; ( दे ७, ६८ )। विणिञ्चवण न [विनिर्वपन] शान्ति, दाहोपराम; (गउड)। विणिस्सिरिय वि [विनिःस्तत ] वाहर निकला हुआ; (सण)। विणिरुसह वि विनिरुसह | श्रान्त, थका हुआ ; "कइ-रावि धणुपरिस्समविणिस्सहो दीहियास मज्जेइ" ( सुपा ४६)। चिणिह° देखो चिणिहण । चिणिहरू देखो चिणिहा । विणिहण सक [विनि + हन् ] मार ड़ालना। विणिह-णेज्जा, विणिहंति ; ( सूत्र १, ११, ३७ ; १, ७, १६ )। कर्म--विणिहम्मंति ; ( उत ३, ६ )। विणिह्य वि विनिहत ] जो मार ड़ाला गया हो, व्यापा-दित: ( महा )। विणिहा सक [ विनि + धा ] १ व्यवस्था करना । २ स्थापन संक्र—विणिहर्दुं, विणिहाय, विणिहिलू; ( चेइय २६८; सुझ १, ७, २१; कप्प )। विणिहाय देखां विणिघाय; (बाया १, १४-- पत १८६)। ो वि [ चिनिहित ] स्थापित; (गा ३६१; विणिहित्त । सुपा ६२)। विणिहित्त देखो विणिहा । विणो यक [विनिर्+इ] बाहर निकलना । विणिति, विणिति; ( गा ६५४; पि ४६३)। वक्र-चिणितः; (गउड १३८)।

```
विणी सक [ वि + नो ] १ दूर करना, हटाना । २ विनय-
  ग्रहण कराना, सिखाना । विणितिः, (णाया १, १ — पत्र २६;
  ३०), विणिज्जामि,, विणइज्ज, विणएज्ज, विणेउ; (णाया १,
  १--पत २६; सूघ १, १३, २१; पि ४६०; गाया १,
१ — पत ३२ )। भूका — विषाई सुः ( सुत्र १, १२, ३)।
  भवि—विषेहिइ; (पि ५२१)। वक्र—विणेमाण; (णाया १,
 ं१-पत्र ३३)। कपकु-चिणिज्जमाणः (गाया १, १ -
  पल २६)। हेक्-विणएत्तः ( आचा १, ४, ६, ४; पि
  ५७७ )।
 विणीअ वि [विनीत] १ अपनीत, दूर किया हुआ, हटाया
  हुआ; (ग्राया १, १— पत्र ३३ ), ''सब्बदब्वेसु विणीयतण्हे''
 (उत्त २६, १३)। २ विनय-युक्त, नम्र, शिष्टः; ( ठा ४, ४---
  पत २८५; स्पा ११६; उत्र)। ३ शिच्चित; "भद्दो विणीग्रवि-
  ग्रञ्रो" ( उन ६ )।
 विणीआ स्त्री [विनीता] त्रयोध्या नगरी; (सम १४१;
  कप्पः पडम ३२, ५०; ती १ )।
 विणील वि [ विनील ] विशेष हरा रँग का; ( गउड )।
 विणु ( ग्रंप ) देखो विणा: ( हे ४, ४२६: षड्: हम्मीर
  २८; कुलक १२; भवि; कस्म २,६; २६; २७; ३,५; कुमा)।
 विणेअ वि [ विनेय ] शिचणीय, शिष्य; अन्तेवासी, चेला;
 . ( सार्घ ७०; उप १०३१ टी )।
 विणेमाण दंखो विणी=वि+नी।
 विणोअ सक [ वि + नोद्यू ] १ खिंगडत करना ।
  करना, हटाना । ३ खेल करना । ४ कुत्हल करना । त्रियो-
  एइ, वियोयंति; ( गडड ), वियोदेमि (शौ); ( स्वप्न ४१ )।
   भवि--विणोदइस्सामो (शौ); (पि ५२८)। वक् -- त्रिणोद्अंत
   (शौ); (नाट—उत्तर ६४)। कवकु—विणोदीअमाण (शौ);
   ( नाट--मालवि ४५१)।
 विणोअ पुं [विनोद ] १ खेल, कीड़ा; २ कौतुक, कुतृहल;
  (गडड; सिरि ६६; सुर ४, २१६; हे १, १४६ )।
 विणोइअ वि [विनोदित ] विनोदित-युक्त किया हुग्रा;
   ( सुर ११, २३८; सण )।
 विणोदअंत देखो विणोअ=वि+नोदय्।
विणोयक } वि [ विनोदक ] कुतूहल-जनकः (रंभा )।
  विणोयण न [विनोदन ] १ अपनयन, दूर करना; "परिस्सम-
 • विकोयक्तयं'' ( उप १०३१ टी; कुप्र:१४७ )। ः २ कुतृह्ल,
   कौतुकः (गा ४८७)।
```

```
विण्ण देखो विण्णुः ( संचि १६ )।
विषणइदब्व देखो विषणव ।
विण्णत्त वि [ विज्ञप्त ] निवेदितः, ( सुपा २२ )।
विष्णत्ति स्री [विज्ञप्ति ] १ निवेदन, प्रार्थना; ( कुमा )। २
 ज्ञानः (सूत्र १, १२, १७)।
विण्णय देखो विणइयः ( ठा १०—पत ४१६ )।
विण्णय देखां विण्णः (विषा १, २—पत ३६; १, ८—पत
 58 ) I
विण्णव सक [वि+ज्ञपय्] १ विनती करना, प्रार्थना
 करना। २ मालम करना, विदित करना। ३ कहना। विगणवइ,
 विगणवेमि, विगणवेमो; (पि ५५३; ५५१)। भवि--विगण-
 विस्सं; ( रुक्मि ४१ )। वक्--विण्णवंत; ( काल )।
 संक्र—विषणविञः; (नाट—मृच्छ २६४)। हेक्र—विषण-
 विदु (शौ); (अभि ५३)। कृ-विण्णइद्व्व
  (शौ); (पि ४४१)।
विण्णवणा स्त्री [ विज्ञापना ] विज्ञापन, निवेदन; ( उवा ) ।
  देखो विन्नवणा ।
 विण्णा सकः[ वि क्त ज्ञा ] जानना । संक्र-विण्णायः; (दस
  प्त, १६ )। क्र-विण्णेय; (काल )।
 विण्णाउ देखो विन्नाउ: ( राज ) ।
 विष्णाण देखो विन्नाणः ( उवाः महाः, षड् ) ।
 विण्णाणि वि [ विज्ञानिन् ] निपुण, विचन्नणः ( कुमा )।
 विण्णाय वि विज्ञात । १ जाना हुआ, विदितः ( पात्र :
  गउड १२० )। २ न विज्ञानः (-कप्प)।
 विण्णाच देखो विण्णव । विष्णावेमि, विष्णावेहि : ( म
   ३८) |
 विण्णास वि [ वि + न्यासयू ] स्थापन करना, रखना ।
  वक्र—विष्णासंतः ( पडम ४३, २६ )।
 विण्णास देखो विन्नास; (मा ४१)।
 विण्णासणा स्त्री [ विन्यासना ] स्थापना; ( उप ३५४ )।
 विष्णु 🕦 वि [विज्ञ ] परिडत, जानकार, विद्वानुः (भिनः
 विण्युअ 🕽 प्राकृ १८)।
 विण्णेय देखो विण्णा।
 विण्हावणक न [ विस्नापन्क ] मन्त्र ब्रादि द्वारा संस्कृत
  जल से कराया जाता स्नान; ( प्यह १, २--पत्न ३०)।
 विण्हि देखो विण्ह=वृष्णिः (राज)।
 विण्हु पुं [ विष्णु ] १ भगवान् श्रेयांसनाथ के पिता का नाम;
   (सम १४१)। र श्रवण नत्तत का अधिपति देव; (ठा २,
```

३---पत ७७ ) । ३ यदुवंश के राजा अन्धकतृष्णि का नववाँ पुत; (अंत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार-नामक 🌂 मुनि; (कुलक ३३)। ५ एक श्रेष्ठी; (डप १०१४)। ६ वासुदेव, नारायण, श्रीकृत्णः ७ व्यापकः, ८ वहि न, अप्रिः, ६ शुद्धः १० एक स्मृति-कर्ता मुनिः (हे २, ७४)। ११ श्रार्य जेहिल के शिष्य एक जैन मुनि; (राज)। १२ स्त्री. ग्यारहवें जिनदेव की माता का नाम; (सम १५१)। "कुमार पुं [ °कुमार ] एक विख्यात जैन मुनि; (पिंड )। °सिरी 'स्रो [ °श्रो ] एक सार्थवाह-पत्नी; ( महा ) । देखो विन्हु । वितंड देखो वितदः ( ब्राचा )। वितण्ह वि [वितृष्ण ] तृष्णा-रहित, निःस्पृहः ( उप २६४ टी )। वितत युं [ वितत ] १ वाद्य का एक प्रकार का शब्द; ( ठा २, ३—पत ६३)। २ एक महाग्रह; ( सुज २०— पत २६५ ), देखो विअत्त । ३ देखो विअय=विततः ( ठा ४, ४---पत २७१ )। 🌣 विंतत न [ दे ] कार्य, काम, काज; ( दे ७, ६४ ) 🌬 वितत्त वि [चितृप्त ] विशेष तृप्त; (पगह १, ३— पत ६०)। वितत्थ पुं [ वित्रस्त ] १ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ वि. भय-भीत, डरा हुग्रा; (महा)। वितत्था स्त्री [ वितस्ता ] एक महा-नदी; ( ठा ४, ३— पल ३५१)। वितद् वि [ वितर्द ] १ हिंसकः, २ प्रतिकूलः, ( ग्राचा )। वितर देखां विथर = वि + तृ । वितराम, वितरामो; (पि १०: ४४४ )। वितर (ग्रप) सक [ वि + स्तारय्] विस्तार करना । वितरः (पिंग)। वितरण देखां विधरण=वितरणः ( राज )। वितल वि [ वितल ] शवल, चितकवरा; ( राज )। वितह वि [ वितथ ] मिथ्या, असत्य, भूठा; ( आचा; कप्प; सया )। वितिकिच्छिअ वि [ विचिकितिसत ] फल की तरफ संदेह वाला; (भग)। वितिकिण्ण देखो विइकिण्ण; ( निवृ १६ )। वितिक्कंत देखो विद्दक्कंत; ( भग )। चितिगिंछ सक [ चि + चिकित्स् ] १ विचार करना, २ संशय करना। ३ निन्दा करना। विमर्श करना।

वितिगिंछ इ; (सुत्र २, २, ४६; ६०; पि ७४; २११)। वितिगिंछा देखो वितिगिच्छा; ( ग्राचा १, ३, ३, १; १, ४, ४, २; पि ७४ )। वितिगिंछिय देंखो वितिकिच्छिअ; ( पि ७४; २१४ )। वितिगिच्छ देखो वितिगिंछ । वितिगिच्छामि; (पि २१४; ३२७)। वितिगिच्छा स्त्री [विचिकित्सा ] १ संराय, रांका, वहमः (स्म १, ३, ३, ४; पि ७४)। २ चित्त-विप्लव, चित्त-.भ्रम; ३ निन्दा; ( सूत्र १, १०, ३; पि ७४ ) । वितिगिच्छिअ देखो वितिकिच्छिअ; (भग)। वितिगिट्ट देखो विद्दगिट्ट; (राज)। वितिमिर वि [वितिमिर] १ झन्धकार-रहित, विशुद्ध, निर्मल; (सम १३७; पगण १७--पत ५१६; ३६--पत ८४७; कप्प )। २ ब्रज्ञान-रहित; ( श्रीप )। ३ पुं. व्रद्म-देवलोक का एक विमान-प्रस्तट; (ठा ६--पत ३६७)। वितिरिच्छ वि [ वितिर्यञ्च ] वक्ष, टेढ़ा; (स ३३४; पि .१४१; भग ३, २—-यत्र १७३)। वित्त वि [दे] दीर्घ, लम्बाः (दे ७, ३३)। वित्त न [ वित्त ] १ इल्य, धन; ( पाद्य; सूत्र १, २, १, २२; ग्रोप )। २ वि प्रसिद्ध, विख्यात; (सूझ २, ७, २; उत्त १,४४)। °म वि [°वत्] धनो; (द्र १)। वित्त न [ वृत्त ] १ छन्द, पद्य, कविता; ( सूत्र्यनिः ३८; . सम्मत्त ⊏३)। २ चरित्र, ग्राचरण; (सिरि १०६३)। ३ वृत्ति, वर्तनः ( हे १, १२८ )। ४ वि. उत्पन्न, संजातः (स ७३७; महा )। ५ अतीत, गुजरा हुआ; ( महा )। ६ दृढ़, मजबूत; ७ वर्तु ल, गोल; ८ म्रधीत, पठित; ६ मृत; (हे १, १२८)। १० संसिद्ध, पूर्ण; ( सुर ४,३६; महा )। °प्पाय वि [ °प्राय ] पूर्ण-प्राय; ( सुर ७, ८४ ) । देखो वह = यत । वित्त देखो वेत्त=वेत; (सुत्रनि १०८)। °वित्त देखो पित्तः ( उप ५२२ ) । वित्तइ वि [दे] १ गर्वित, श्रभिमानी; २ पुं विलसित, विलास; ३ गर्व, ब्रहंकार; ( दे ७, ६१ )। वित्तंत पुं [ वृत्तान्त ] समाचार, खबर; • ( पउम २३, १८; सुपा २०४; भवि )। वित्ततथ देखां वितत्थः ( सुख ६, १; नाट-वेगी २६ )।

वित्तविय देखां वद्दिअ, वत्तिअ≔वर्तितः ( भवि )।

वित्तास सक [ वि 🕂 त्रासय् ] भय-भीत करना, उराना ।

वित्तासए; (उत्त २, २०)। वक्- वित्तासंत; (पडम २८, २६ )। वित्तास वुं [ वित्रास ] भय, हास, हर; ( सुपा ४४१ )। वित्तासण न [ वित्रासन ] भय-प्रदर्शन; ( आव )। वित्तासिअ वि [वित्रासित ] डरा कर भगाया हुत्रा; (सुपा ६५२)। वित्ति पुं [ वेत्रिन् ] दरवान, प्रतीहार; ( कम्म १, ६ )। वित्ति स्त्री वृत्ति ] १ जीविका, निर्वाह-साधन; ( गाया १, १-पत ३७: स ६७९; सुर २, ४९ )। २ टीका, विव-रण; (सम ४६; विसे १४२२; सार्घ ७३)। ३ वर्तन, ब्राचरणः ४ स्थितिः ५ कौशिकी ब्रादि रचना-विशेषः ६ अन्तः करण आदि का एक तरह का परिणाम; (हे १, १२८)। °अ वि [°द् ] वृत्ति देने वाला; ( ग्रौप; श्रंत; गाया १, १ टी—पत ३ )। °आर वि [°कार ] टीकाकार, विवरण-कर्ताः (कप्)। 'च्छेय, 'छेय पुं [ 'च्छेद ] जीविका-विनाश; ( ग्राचा; सूत्र १, ११, २०)। देखो वित्ती°=इति। वित्तिअ वि [ वित्तिक ] वित्त से युक्त, धन वाला, वैभव-शाली; ( ग्रौप; ग्रंत; गाया १, १ टी-पत ३ )। वित्ती° देंखो वित्त= इत । °कप्प वि [°करूप ] सिद्ध-प्राय, पूर्ण-प्राय: ( तंदु ७ )। वित्ती° देखो वित्ति=रृति। °संखेत्र पुं [ °संक्षेप ] बाह्य तप का एक भेद-खाने, पीने और भोगने की चोजों को कम करना; (सम ११)। °संखेवण न [°संक्षेपण] वही अर्थ: व्वितीसंखेवणं रसच्चाओं ( नव २८; पिंड )। वित्तेस पुं [ वित्तेश ] धनी, श्रीमंत; ( उप ७२८ टी ) । वित्थ पुंन [ विस्त ] सुवर्ण, सोना; ( से १, १ )। वित्थक्क अक [वि + स्था] १ स्थिर होना। षिलम्ब करना । ३ विरोध करना । वक्त-वित्थवकातः; (से ३, ४; १३, ७०; ७४)। वित्थक्क देखो विथक्क; (स ६३४ टि)। वित्थड ) वि [ विस्तृत ] १ विस्तार युक्त, विशाल: वित्थय ) ( भग; ऋौप; पात्र; बसु; भवि; गा ४०० )। २ संबद्ध, घटित; ( से १, १ )। वितथर अक [वि+स्तृ] १ फैलना । २ वहना। वित्थरहः, ( प्राक्त ७६; स २०१; ६८४; सिरि ६२७; सन २४)। वक्र—वित्थरंत; (से ३,३१; स.६८९)। हेकु—वित्थरिजं; (पि ५०४)।

वित्थर पुन [ विस्तर ] १ विस्तार, प्रपञ्चः ( गउड ) । २ शब्द-समृहः ( गउड ८६ )। वित्थर देखो वित्थड: "तत्थ वित्थरा कन्जधुरा" ( से ४) ४६ ), "वितथरं च तलवट्टं" ( वज्जा १०४ )। वितथरण वि विस्तरण ] १ फैलाने वाला; २ वृद्धि-जनकः (कुमा)। वित्थरिअ देखो वित्थडः, ( सुर ३, ४४; सुपा ३६८; पि ५०५; भवि; सण )। वित्थार सक [वि+स्तारयू] फैलाना | वित्थारइ; ( भवि ), वित्थारेदि(शौ); ( नाट--- राकु १०६ )। वितथार पुं [ विस्तार ] फैलान, प्रपन्च; ( गउड; हे ४, ३६४: नाट-शकु ६ )। °रुइ वि [ °रुचि ] सम्यकत्व-विशेष वाला, सर्व पदार्थों को विस्तार से जानने की चाह वाला सम्यक्तवी: ( पव १४६ )। वित्थारइत्तअ ( शौ ) वि [ विस्तारियतु ] फैलाने वाला; ( अभि २८; पि ६०० )। वित्थारग वि [ विस्तारक ] फैलाने वाला; (रंभा)। 🌂 वित्थारण न [ विस्तारण ] फैलाव: "सोसमइवित्थारण-मित्तत्थोयं कद्यो समुल्लावो'' (सम्म १२२; सिरि १२०७)। चित्थारिय वि [ विस्तारित ] फैलाया हुया; ( सण; दे ) i वित्थिणण ) वि [ चिस्तीर्ण ] विस्तार-युक्त, विशात; वितिथन्न । ( नाट-मुच्छ ६४; पात्र; भवि )। वित्थिय दंखां वितथड; (स ६६७: गा ४०७ ग्रा)। विंतिथर न [ दे ] विस्तार, फैलाव: ( षड् )। वित्थुय देखो वित्थड; ( स ६१० )। विथक्क वि [ विष्ठित ] जो विरोध में खड़ा हुआ हो, विरोधी बना हुआ; (स ४६७; ६३४)। विद देखो विअ=विद्। वक्र-विदंतः ( उप २८० टी)। संक्र- चिदित्ता, विदित्ताणं, (सूत्र १,६, २८; पि ४८३)। चिद्ंड पुं [ चिद्ण्ड ] कत्ता तक लम्बी लट्ठी; (पव ८१)। विदंसग देखो विदंसय; ( पगह १, १ टी—पत १४ )। विद्ंसण न [ विद्श्न ] अन्यकार-स्थित वस्तु का प्रकाशनः (पगह १, १--पत ८)। देखो विदरिसण। विद्ंसय वि विद्ंशक ] श्वेन ब्रादि हिंसक पन्नी: ( उत्त १६, ६४; सुख १६, ६४ )। विद्डु ) वि [ विद्ग्ध ] १ पिडत, विचन्नणः ( संनि विद्र्द्ध र् ८)। २ विशेष दग्धः, (पव १२४)। ३ अजीर्या का एक भेद; (राज)। देखी विद्व ।

विद्व्भ पुंस्री [विद्र्भ ] १ देश-विशेष; "इग्रो य विद्व्भ-कुंडिणं नयरं" ∙(कुप्र ४८; गा ८६)। २ भगवान् सुपार्यनाथ के गणधर-मुख्य शिष्य-का नाम; (सम १४२ )। ३ पुंस्रो विदर्भ देश की प्राचीन राजधानी, कुणिडनपुर, जो आजकल 'नागपुर' के नाम से प्रसिद्ध है; ''दूरे विदन्भा'' ( कुप्र ७० ) । विद्रिसण वि [ विद्र्शन ] जिसके देखने से भय उत्पन्न हो वह वस्तु, विरूप ग्राकार वाली त्रिभीषिका ग्रादि; "एस ग्रां तए विदिसिषे दिट्ठें ( उवा )। देखो विदंसण। विदल न [विदल ] वंश, वाँस; ( सुख १०, १; ठा ४, ४—पत २७१)। विदल न [ हिद्ल ] १ चना भ्रादि वह शुब्क धान्य जिसके दो दुकड़े समान होते हैं: "जिम्म हु पोलिज्जंते नेहो न हु होइ विंति तं विद्वं। विदलेवि हु उप्पन्नं नेहजुयं होइ नो विदलं' (संबोध ४४)। २ वि. जिसके दो दुकड़े किए गए हों वह; (सुअनि ७१)। विद्लिद् (शौ) वि [विद्लित ] खिगडत, चृर्गित; ( नाट-वेणी २६ )। विदाअ देखो बिद्दाय=विद्रुत; ( से १३, २४ )। विदारग ) वि [विदारक] विदारण-कर्ताः; "कंम्मरय-विदारय ∫ विदारगाइं" ( पगह २, १—पत ६६; राज) । विदालण न [ विदारण ] विविध प्रकार से चीरना, फाड़ना; (पग्ह १, १ -- पत्र १४)। चिद्अ देखो चिइअ; ( ग्रभि १२३; पउम ३६, ६८ )। विद्णण देखां विद्णण=वितीर्णः (विपा १, २—पत २२)। विदिण्ण वि [ विदीर्ण ] फाड़ा हुआ, चीरा हुआ; ( नाट--मुच्छ २४४ )। विद्त्ता रे देखा विद=विद्।. विदित्ताणं 🕻 विदिन्न देखों विदिण्ण=वितीर्ण; (विषा १, २ टी-पत २२; सुर ४, १८७ )। चिद्सि ( अप ) स्त्री [ चिद्शा ] एक नगरी का नाम; . (भवि)। विद्सा ) स्रो :[विदिश् ] १ विदिशा, उपदिशा, कोण; विदिसी° ( ब्राचा; पि ४१३; पर्गण १—पत २६ )। २ विपरीत दिशा, श्र-संयम; ( आचा )। विदु देखो बिउ; ( पंचा १६, ७ )। विदुगुंछा देखो विउच्छा; ( राज )।

चिदुगा न [ चिदुर्ग ] समुदाय; ( भग १, ८ )। विदुम वि [ विद्वस् ] विद्वान्, जानकारः (सूत्र १, २, ३, 90)1 विदुर वि [विदुर ] १ विचत्तर्या, विज्ञः (कुमा)। २ धीर, ३ नागर, नागरिक; (हे १, १७७)। ४ पुं कौरवों के एक प्रख्यात मन्ती: ( गाया १, १६ -- पत २०५ ) 1 विदुलतंग न [ विद्यु ल्लताङ्ग ] संख्या-विशेष, हाहाहुहु को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ब हो वह; ( इक) । विदुलता स्त्री [ त्रिय् हलता ] संख्या-त्रिरोष, विद्यू हतांग को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह: ( इक ) 1 चिदुस देखो निदुः ''ण पमाणं ऋतिथ निदुसाणं'' ( धर्मसं विदूसग ) पुं [विदूषक] मसबरा, राजा के साथ रहने विद्रसय ) त्राला मुसाहवः ( सार्घ ६४; सम्मत्त ३० )। विदेस देखो विएस=विदेश; (णाया १, २—पत ७६; ग्रीप: पडम १, ६६; विसे १६७१; कुमा: प्रास् ४४ )। विदेखि वि [विदेशिन् ] परदेशी; ( सुपा ७२ )। विदेखिअ वि विदेशिक ] ऊपर देखो; (सिरि ३६४)। विदेह पुं विदेह ] १ राजा जनकः (ती ३)। २ पुं व देश-विशेप; विहार का उत्तरीय प्रदेश जो आजकल तिहु त के नाम से प्रसिद्ध है; "इहेन भारहे वासे पुन्नदेसे निदेहा णामं जणवया" (ती १७; श्रंत )। ३ पुंन. वर्ष-विशेष, महा-विदेह-चेत्रः ( पव १६३ )। ४ वि. विशिष्ट शरीर वालाः; ४ निर्लोप, खेप-रहित; ६ पुं. भ्रनंग, कामदेव; ७ ग्रह-वास; (कव्प १९०)। ⊏ निपध पर्वत का एक कूट; १० नील-वंत पर्वत का एक कूट; (ठा ६—पत ४१४)। °जंबू स्त्री [ °जम्बू ] जम्बू गृज्ञ-विशेष, जिसके नाम से यह जम्बू-द्वीप कहलाता है; ( जं ४; इक ) । °जच्च पुं [ ाजार्च, °यात्य ] भगवान् महावीरः ( कप्प ११० )। °दिन्ना स्त्री [ <sup>°</sup>द्त्ता ] भगवान् महावीर की माता, रानी विशला; (कप्प)। °दुहिआ स्त्री [ °दुहितृ ] राजा जनक की पुत्ती, सोता; (ती ३)। **'पुत्त** पुं [ **'पुत्र**] राजा कृष्णिक; (भग v, ⊆ ) I विदेहिद्न्न पुं [ वैदेहद्त्त ] भगवान् महावीरः ( कप्प , १ १० री )। विदेहा स्त्री [विदेहा] १ भगवान् महावीर की माता, विराला

देवी: (कप्प १९० टी)। २ जानकी, सीता: (पडम ४६, १० )। विदेहि पुं विदेहिन् ] विदेह देश का अधिपति, तिहु त कां राजा; ( सूत्र १, ३, ४, २ )। विदेही स्त्री [विदेही] राजा जनक की पत्नी, सीता को माता; (पउम २६, २)। विद्दं डिअ त्रि [ दे ] नाशित, नष्ट किया हुत्रा; ( दे ७, ७०)। विद्र हु पुं [विदग्ध ] एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २७)। विद्व सक [वि+द्रावय ] १ विनाश करना । २ हैरान करना, उपद्रव करना। ३ दूर करना, हटाना। ४ भरना, टपकना। विद्वई; (कुप्र २८०)। वकु-विद्वयंत; ( रयण ७२ )। कवकु -- "रज्जं रक्लइ न परेहिं चिद्दवि-ज्जंतं" ( कुप्र २७; सुर १३, १७० )। विद्वव पुं [ विद्वव ] १ उपद्रव, उपसर्गः; "परचक्कचरडचोराइ-विद्वा दूरमुवगया सब्वे" ( कुप्र २० )। २ विनाश; ( णाया १, ६--पत १५७: धर्मवि २३)। विद्विञ वि [ विद्ववित ] १ विप्लावित; ( से ४, ६० )। २ दूर किया हुआ, हटाया हुआ; (गा ८८)। ३ विना-शित; (भिवः; सण )। विद्या त्रक [वि + द्रा ] खराव होना । विद्याहः (से ४, २६ )। विद्याण वि [ विद्राण ] १ म्लान, निस्तेज, फीका; "विद्याण-मुहा ससोगिल्ला" ( सुर ६, १२४ ), "अदीणविद्राणमुहक-मलो" ( यति ४३ ), "दारिद्दमविद्दाणं नज्जइ आयारमित्रश्रो तुज्म" ( कुप्र १६४ )। २ शोकातुर, दिलगीर; "विद्वाणी परियणो'' ( स ४७३; उप ६०४; उप ३२० टी )। विद्याय वि [विद्रुत] १ विनष्ट; (क्रमा)। २ पलायित; ३ दव-युक्त, दव-प्राप्त; (हे १, १०७; षड् )। विद्याय अक [ विद्यस्य ] खद को विद्वान् मानना । विदायमाणः (, आचा )। विद्वारण ( ग्रप ) वि [ विदारण ] चीरने वाला, फाडने वाला; स्त्री--°णी: (भवि)। विदाविय देखो विद्विअ; (भवि )। विद्दुम पुं [ विद्रुम ] १ प्रवाल, मूँगा; ( से २, २६; गउड; जी ३)। २ उत्तम बृद्धा; (से २,२६)। ीभापुं [ ाभ ] नवर्वे वलदेव का पूर्व-जन्म का गुरू; (पडम २०, 163)1 विद्दुय वि [विद्रुत ] अभिभूत, पीड़िस; "अग्गिसयविहु-

(१इ)या'' ( गाया १, १—पत ६४ )। विदुदुणा स्त्री [ दै ] लज्जा, शरम; ( दे ७, ६४ )। विद्वेस पुं विद्वेष ] द्वेष, मत्सरः (पंग्ह १, २-पतं २६ ) । विद्वेस वि [ विदुवेण्य ] द्वेष-योग्य, श्रप्रिय; ( पगह २--पत्र २६)। विद्वेसण न [ विद्वेषण ] एक प्रकार का अभिचार-कर्म, जिससे परस्पर में शब्ता होती है; ( स ६७८ )। विद्दे सि वि [ विद्दे षिन् ] द्वेष-कर्ता; ( कुत्र ३६७ )। विद्वे सिअ देखो विदेसिअ: ( श्रा १२ )। विद्दे सिथ वि िविद्धे पित देव-युक्त; (भवि)। विद्ध सक [ व्यध् ] वींधना, छेद करना । विद्ध ( धात्या १४३; नाट—रत्ना ७) । कत्रक्र—विद्धिज्ञांत; (:वै ८८)। संक्र--विद्धूण; (सूत्र १, ४, १, ६)। विद्ध वि विद्ध विधा हुआ, वेध किया हुआ; (से १, १३: भवि )। विद्ध देखो बुड्ड=रृद्ध; ( उत ३२, ३; हे १, १२८; भवि )। विद्धंस अक [वि+ध्वंस् ] विनष्ट होना । विद्धंसः ;्री (ठा ३, १--पत १२३)। वक्च-विद्धंसमाणः ( सूत्र ዓ, ዓጲ, ዓ⊏ ) ነ विद्धंस सक [वि+ध्वंसय ] विनष्ट करना । भवि-विद्धंसेहिंति; (भग ७, ६ -- पत ३०४)। विद्धंस पुं [विध्वंस ] १ विनांश; (सुर १, १२ )। २ वि. विनाश-कर्ता; " जहा से तिमिरविद्धंसे उत्तिर्वंते दिवायरे" ( उत्त ११, २४ )। विद्धंसणः न [विध्वंसन ] विनाशः ( गाया १, १--पतः ४८; पगह १, ३--पत ४४; सूत्र १, २, २, १०; चेद्रय ६६४; उप पृ १८०)। विद्धंसणया स्त्री [ विध्वंसना ] विनाश; ( भग )। विद्धंसित वि [ विध्वंसित ] विनाशित; ( चंड दि, ४ ) ।, विद्धंसिय ) वि [विध्वस्त्तैं] विनष्टः ( परम ८, २३७; विद्धत्था । १६, ३०; पव १४४ )। विद्धि स्त्री [ वृद्धि ] १ वढ़ाव, वढ़ती; ( उप ७२८ टी; सुर ४, ११४)। र समृद्धिः (ठा १०—पत ४२४ः विसे ३४०८)। ३ अभ्युदय; ४ संपत्ति; १ अहिंसा; (पण्ह २, १—पत ६६ )। ६ कलान्तर, सुदः (विपा १, १— पल ११)। ७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार; (विसे ३४८२ .)। ८ त्रोषधि-विशेषः ( राज )।

विदुधूण—विन्नासिअ ] विद्धूण देखो विद्ध=व्यध्। विधम्म देखो विहम्म; (राज)। विधमिय वि [विधमित ] तिरस्कृत; (विसे २३४६)। विधवा देखो विहवा; (निचू ८)। विधा च [ चृथा ] मुधा, निरर्थक, व्यर्थ; (.धर्मसं ४११ )। विधाण देखो चिहाण = विधान; (वृह १)! विधाय देखो विहाय = विधातः; (राज)। विधार सक [वि+धारय ] निवारण करना । संकु---विधारेउं: (पिंड १०२)। विधि ( शौ ) देखो विहि; ( हे ४, २८२; ३०२ )। विधुर वि [ विधुर ] १ व्याकुल, विह्नल; "नहि विधुरसहावा ह्ंति दुत्थेवि धीरा" ( कुप्र ५४ )। २ विषम, ज्रासमान; (धर्मसं १२२३; १२२४)। देखो विहुर। विधुव (शौ) देखो विहुण=वि+धू। विधुवेदि; (पि 403)1 विध्रण देखो विहुण=वि+धू। संक्र—विध्रणित्ताः; ( स्त्र २, ४, १०)। विभूम पुं [ विभूम ] श्राप्ति, विह्नः ( सूत्र्य १,५,२,८; वसु )। प्तिधूय वि [ विधूत ] ज्ञुगगा, सम्यक् स्ट्रप्ट; "विधूयकप्पे" ( य्याचा १, ३, ३, ३; १, ६, ३, १)। देखो विहुअ। विनड देखो विणड। विनडइ; ( भवि ), "श्रइ हिश्रश्र पसित्र विरमसु दुल्लहपेम्मेगा किं नु विनडेसि" ( रुक्मि ५८ )। क्षवक्-विनडिज्जंत, विनडिज्जमाण; ( सुपा ६५५; १३४)। विनडण न [ विनटन ] १ व्याकुल करना; २ विडम्बना; (सुपा २०८)। विनडिअ वि [ विनटित ] १ व्याकुल वना हुन्रा; २ विड-म्बितः; ''तयहाक्रुहाविनडित्रो फलजलरिहयम्मि सेलिम्मि' ( सम्मत्त १५६; सुपा २६० )। विनमि पुं [विनमि] भगवान् ऋषभदेव का एक पौतः (धरा १४)। विनास देखो विणास=वि+नाशय् । विनासए; ( महा )। <sup>\*</sup>विनिवद्ध वि [ विनिवद्ध ] संवद्ध, वँधा हुत्र्या; ( महा )। विनिमय पुं[विनिमय] व्यत्ययः; "इग्र सव्वभासविनिमय-परिहिं" (कुमा)। विनियद्द देखां विणिवद्द । वक्-विनियद्दमाणः; ( श्राचा

ेप ५८२)। इ—विन्नष्प, विन्नवणीय, विन्नवियन्त्रः (पडम ४६, ४६; मोह ८२; सुपा १६२; २१६; 'ইব**१ )** | '+' .--विश्वयण न[विज्ञपन] निवेदन, विज्ञापन; ( सुपा २६७ )। विन्नवणा स्त्री [विज्ञापना ] १ प्रार्थना, विनती; ( सूत्र १, ३, ४, १०)। २ महिला, नारी; ( स्थ्र १, २, ३, २) । देखो विण्णवणा । विन्निचय वि [ चिज्ञापित ] निवेदित; ( महा )। विन्ना देखो विण्णा=वि + ज्ञा। कृ—विन्नेयः; (भगः; उप ३३६ टी )। विन्ना देखो विन्ना । "यड न [ "तट ] एक नगर का नामः ( उप पृ ११२ )। विन्नाउ वि [ विज्ञातृ ] जानने वाला; ( स्राचा )। विन्ताण न [विज्ञान ] १ सद्वोध, ज्ञान; ( भग; स्त्राचा )। २ कला, शिल्प; "तं नित्थ किंपि विन्नागां जेगा धरिज्जइ काया" ( वै ७ ), "कुसुमविन्नार्गा" ( कुमा; प्रास् ४३; ११२)। ३ मेघा, मति, बुद्धिः, "मेहा मई मणीसा विन्नागां धी चिई वुद्धी" (पात्र )। विन्नाणिय) देखो विण्णाय; ( उप १५० टी; सुर २, विन्ताय ∫ १३१; पि १०६; पाअ )। विन्नाविय देखो विन्नवियः ( सुपा १४४ )। विन्नास पुं [ विन्यास ] १ रचना. विच्छितः, "विन्नासो विच्छित्ती" ( पाद्य ), ''वयगाविन्नासो'' (स ३०१; सुपा १७; २६६; महा )। २ स्थापना; ( भवि )। विन्यासन ] संस्थापन; ( स ३१८ )। विन्नासिअ वि [ विन्यासित ] संस्थापित; ( स ५६० )। विन्नासिअ ( अप ) देखो निणासिअ; ( हे ४, ४१८ ) ।

विनिरय वि [ विनिरत ] लीन, श्रासक्त; ( कुप्र ६६ ) i

विनिहन्न सक [ विनि+हन् ] मार डालना, विनाश करना।

विनिहाय देखो विणिघाय; (विपा १, २—पत ३१)।

विञव देखो विण्णव । विजवइ, विजवेइ; ( पउम ३६,

११४; महा ), विन्नवेजा; ( कप्प )। वकु— विन्नवेमाण: (कप्प)। संक्र—वित्रविउं, वित्रवित्ताः; (सुपा ३२३ः

विनिहन्निद्धाः ( उत्त २, १७ )।

विनीय देखो विणीअ; ( कस )। विन्नत्त देखो विण्णत्तः ( काल )।

विन्नप्प देखो विन्नव।

विन्नत्ति देखो विण्णत्तिः; ( दं ४७; कुमा )।

विनियद्दण न [विनित्रतेन ] निवृत्ति, विराम; ( त्राचा )।

१, ५, ४, ३)।

```
विन्तु देखो विण्णु; ( ग्राचा ), "एगा विन्तू" (ठा १---
 पल १६)।
विन्नेय देखो विन्ना=वि+शा।
विन्हु पुं [विष्णु ] एक जैन मुनि, जो आर्थ-जेहिल के
 शिष्य थे; (कप्प)। देखो विण्हु। °पअन [ °पद]
 त्र्याकाशः; (समु १५०)। °पदी स्त्री [°पदी] गंगा
 नदी; (समु १५०)।
विपंची स्त्री [ विपञ्ची ] वाद्य-विशेष, वीग्णा; ( पगह १,
 ४—पत ६८; २, ५—पत १४६)।
विपक्क वि विपक्व । पका हुआ; (उप प्र २११)।
 देखो विवक्क।
दिपक्ख देखो विवक्खः; "निज्जियविपक्खसक्खो" ( सुपा
 १०३: २४० )।
विपक्किय वि [विपक्षिक ] विरोधी, दुश्मनः ( संबोध ५६ )।
विपच्चइय न [ विप्रत्ययिक ] वारहवें जैन श्रंग-ग्रन्थ का
 सूत-विशेष; (सम १२८)।
विपच्चमाण वि विपच्यमान १ जो पकाया जाता हो
 वह; ( श्रा २०; सं ८६ ), "त्रामासु ग्रप्पक्कासु विपच्च-
 माणासु मंसपेसीसु" (संबोध ४४)। २ दग्ध होता,
 जलताः "तव्विरहानलजालाविपच्चमाण्यस्य मह निच्चं"
 ( रयग ४१ )।
विपज्जय देखो विवज्जय; (राज)।
विपज्जास देखो विवज्जासः ( नाट—मृच्छ २२६ )।
विपडिवत्ति देखो विष्पडिवत्तिः ( विसे २६१४: सम्मत्त
 २२५)।
विपडिसेह सक [विप्रति+सिध् ] निषेध करना। कु-
 विपिडिसेहेयव्यः (भग ५, ७—पत २३४)।
विपणोढळ सक [विप्र+नोद्य ] प्रेरणा करना। विपणो-
 ल्लए; ( त्र्राचा १, ५, २, २; पि २४४ )।
विपण्ण देखो विवण्ण = विपन्न; ( चाइ ८ )।
विपत्ति देखो विवत्ति = विपत्ति; ( गा २८२ ग्र; राज )।
विपत्थाविद ( शौ ) वि [ विप्रस्तावित ] श्रारव्ध,
 जिसका प्रारंभ किया गया हो वह: "एदाए चोरिच्चाए
 एसम्ह घरे कलहो विपत्थाविदो" ( हास्य १२१ )।
विषरामुस सक [विषरा + सृश् ] १ समारम्भ करना,
 हिंसा सरना। २ पीड़ा उपजाना, हैरान करना। ३ श्रक.
 उत्पन्न होना, उपजना । विपरामुसइ, विपरामुसंति, विपरा-
 मुसह; ( आचा; पि ४७१ )। देखो विष्परामुस ।
```

विपराहुत्त वि [विपराङ्मुख] विशेषं पराङ्मुख, त्रातिराय उदासीनः ( पडम ११५, २२ )। विपरिकुंचि वि [विपरिकुञ्चिन् ] विपरिकुंचित-नामक वन्दन-दोत्र वालाः "देसकहावित्तंते कहेइ दरवंदिए विपरि-कुंची" (वृह ३)। विपरिकृंचिय देखो विष्पलिउंचिय; ( राज )। विपरिखल अक विपरि + स्खल् । १ स्वलित होना, गिरना। २ भूल करना। वकु—विपरिखलंत: ( श्रच्च २२)। विपरिणम अक [ विपरि + णम् ] १ वदलना, रूपान्तर को प्राप्त होना । २ विपरीत होना, उलटा होना । विपरि-णामे; (पिंड ३२७)। वकु—विविरिणममाण; (भग ७, १०-पत ३२५)। विपरिणय वि [विपरिणत ] रूपान्तर को प्राप्त; (पिंड रईप्)। विपरिणाम सक [ विपरि+णमय् ] १ विपरीत कंरना, उलटा करना । २ बदलवाना, रूपान्तर को प्राप्त करना । विपरिगामेइ; (स ५१३)। हेक्क-विपरिणामित्तए; ( उवा )। विपरिणाम पुं [विपरिणाम ] १ रूपान्तर-प्राप्ति; ( त्र्याचा; त्र्योप )। २ उलटा परिणाम, विपरीत स्त्रध्य-वसाय: (धर्मसं ५११)। विपरिणामिय वि [ विपरिणमित ] रूपान्तर को प्राप्त; (भग ६, १ टी-पत २५१)। विपरिधाव सक [ विपरि + धाव् ] इधर उधर दौड़ना । विपरिधावई; ( उत्त २३, ७० )। विपरियास देखो विष्परियास; ('राज )। विपरिचसाव सक [ विपरि+वासय् ] रखना । विपरि-वसावेइ; ( गाया १, १२-पत १७५)। वकु-विप-रिवसावेमाण; ( साया १, १२ )। विपरीअ देखो विवरीअ; (स्त्र १, १, ४, ५; गा ५४ छ)। विपलाभ अक [विपरा+अय्] दूर भागना। वक्त-विपलाअंत; (गा २९१)। विपल्हत्थ देखो विवल्हत्थः ( पि २८५ )। विपस्सि वि [ विद्रिान् ] देखने वालाः ( श्राचा )। विपाग देखो विचाग; (राज)। विपिक्ख देखो विष्पेक्ख । वंकु—विपिक्खंत; ( राज ) । विपिण देखो विविण; ( कुमा )।

· विपित्त वि [ दे ] विकसित, खिला हुन्ना; ( दे ७, ६१ ) । विपुल देखो विउल; ( गाया १, १—पत ७५; कप्प; पगह २, १—पत १६)। °वाहण पुं [ °वाहन ] भारतवर्ष ,में होने वाला वारहवाँ चक्रवर्ती राजा; ( सम १५४ )। 🗠 विष्प न [ दे ] पुच्छ, हुम, पूँछ; ( दे ७, ५७ )। विष्प पुं [ विष्र ] ब्राह्मणा, द्विजः ( हे १, १७७; महा )। विष्प पुं विषुष्, विष्र ] १ मूल भीर विष्ठा के बिन्दु; २ विष्ठा और मूत्र; ''मुत्तपुरीसारा विष्पुसो विष्पा श्रन्ने विडित्ति विट्ठा भासंति य पत्ति पासवर्यां" (विसे ७८१: श्रोप: महा)। विष्पइट्ट देखो विष्यगिट्ट; (राज)। विष्पइण्ण वि [विष्रकोर्ण] विखरा हुन्ना, इधर उधर पटका हुआ; (से २, ५; कस)। विष्पद्दर सक [विप्र+कृ] इधर उधर पटकना, विखेरना। विष्पइरामिः; ( उवा )। वकु—विष्पइरमाणः; ( खाया १, ६-पत्र १५७)। विष्पउंज सक [विप्र+युज् ] १ विरुद्ध प्रयोग करना । २ विशेष रूप से जोड़ना । "श्रदुवा वायात्रो विष्पउंजंति" ( स्राचा १, ८, १, ३ )।

चिंप्पओअ ) पुं [ विप्रयोग ] श्रलहदगी, जुदाई, विरह, विष्पओग 🔰 वियोग; ( उत्तर १५; स २८१; चंड; पउम ४५, ४६; जी ४३; उत्त १३, ८; महा )। विष्पकड वि [ विप्रकट ] विशेष रूप से प्रकट; (भग ७, १०---पत ३२४)। विष्विकर देखो विष्वइर। वक्-विष्विकरेमाण; ( ग्राया १, १-पत ३६)।

विष्पक्ख देखो विपक्ख; (पि १६६)। विष्पगिक्सिय वि [ विप्रगितित ] श्रत्यन्त धृष्टः; ( स्त्र १, १, २, ५)। विष्पगरिस पुं [ विप्रकर्ष ] दूरी, भ्रासन्नता का भ्रामाव; **'**'देसाइविष्पगरिसा'' ( धर्मसं १२१७ )।

विष्पगाल सक [ नाशय्, विष्र+गालय् ] नाश करना। । विप्पगालइ; ( हे ४, ३१; पि ५५३)। चिप्पगालिञ वि [ नाशित, विप्रगालित ] नाशित; ( कुमा )।

विष्विग्रहृ वि [ विश्रहृष्ट ] १ दूरवर्ती, दूरी पर स्थित; ( स ३२६)। २ दीर्घ, लम्बा; "गाइविष्पगिट्ठेहिं श्रद्धागेहिं" ( ग्णाया १, १५)।

विष्यचय सक [विष्र+त्यज् ] छोड़ना, त्याग करना ।

क्-विष्पचइयव्यः (तंदु ३५)। विष्पच्चय पुं [ विप्रत्यय ] १ संदेह, संशय; ( उत्त २३, २४ )। २ वि. प्रत्यय-रहित, ऋ-विश्वसनीय; ( उव )। विष्पजढ वि [ विप्रहोण ] परित्यक्त; ( ग्याया १, २—पल ८४; पंचा १४, ६; पव १२३ )। विष्पजह सक [विप्र + हा ] परित्याग करना, छोड़ देना। विप्पजहइ, विप्पजहंति, विप्पजहे; (कस; उवा; सूझ २, १, ३८; उत्त ८, ४)। भवि-विप्पजिहस्सामोः (पि ५३०)। वक्-विष्पजहमाणः (ठा २, २-पत ५६: पि ५००)। संक्र-विष्पजहित्ता, विष्पजहायः ( उत्त २६, ७३; भग )। कु-विप्पजहणिज्ञ, विप्पजिहयन्त्रः ( गाया १, १—पत्र ४८; पि ५७१; गाया १, १८— पत २४१)। विष्पजह न [ विप्रहाण ] परित्याग। "सेणिया स्त्री [ °श्रेणिका ] वारहवें जैन श्रंग-ग्रन्थ का एक परिकर्म— श्रंश-विशेष; (सम १२६)।

विष्पजहन्ना (उत्त २६,७३, भ्रोप; विसे ३०८६; पराया ३६--पल ८४७ )। विष्पजहिय वि [ विप्रहोण ] परित्यक्तः; ( पि ५६५ )। विष्पजोग देखो विष्पओअ; ( चंड )। विष्पडिइ अक [विषरि + इ] विषरीत होना, उलटा होना। विप्पडिएइ; ( स्त्र १, १२, १० )। विष्पिडिघाय पुं [विप्रतिघात ] प्रतिबन्ध, ऋटकायतः ( गाया १, १६—पल २४५)।

विष्पजहणा ) स्त्री विप्रहाणि । प्रकृष्ट त्याग, परित्याग;

टी )। विष्पंडिवण्ण देखो विष्पंडिवन्तः ( पव ७३ टी )। विष्पडिवत्ति स्त्री [विप्रतिपत्ति] १ विरोधः (विसे २४८०)। २ प्रतिज्ञा-भंगः ( उप ५१६)। विष्पडिवन्न वि [विप्रतिपन्न ] १ जिसने विशेष रूप से

विष्पडिपह पुं [ विप्रतिपथ ] विषरीत मार्गः; ( उप १०३१

स्वीकार किया हो वहः ''मिच्छत्तपजविहिं परिवड्ढमारोहिं २ मिच्छत्तं विष्पडिवन्ने जाए यावि होत्था" ( गाया १,१३— पल १७८)। २ विरोध-प्राप्त, विरोधी वना हुआ; ( স্থাचा १, ८, १, ३; स्ब्र १, ३, १, ११ )। विष्पडिवेअ ) सक [विप्रति+वेद्य् ] १ जानना । २ . विष्पडिवेद ∫ विचारना। विष्पडिवेएइ; ( ग्राचा १, ५, ४, ४), विप्पडिवेरेंति; ( स्त्र २, १, १५)।

```
विष्वडिसिद्ध वि [ विप्रतिषिद्ध ] श्रापस में श्रसंमत;
  ( उवर ३ )।
विष्यडीच वि [ विप्रतीप ] प्रतिकृतः; ( माल १७७ )।
 विष्पणह वि [ विप्रनष्ट ] पलायित, नाश-प्राप्त; (स ३५३;
  उवा )।
 विष्पणम ) सक [विप्र + णम्] १ नमना। २ अक.
 विष्पणव े तत्पर होना । विष्पर्यावंतिः ( सूत्र १, १२,
  १७)। वकु-विष्पणमंतः (राज)।
विष्पणस्स अक [ विप्र+नश् ] नष्ट होना, विनाश-प्राप्त
  होना । विष्पग्यस्सइ; ( कस )। भवि—विष्पग्यस्सिहिइ;
  (महानि ४)।
 विष्पणास पुं विप्रणाश विनाशः ( धर्मवि ५७ )।
विष्पतार सक [ त्रिप्र+तारय ] ठगना । विष्पतारसिः
  (धर्मवि १४७)। कर्म-विष्पतारीच्यदि (शौ): (नाट--
  शकु ७५)।
 विष्पदीअ ) (शौ) देखो विष्पडीव; (नाट--मासती
 विष्पदीव 🕽 १०६; ११६; मृच्छ ४८ )।
 विष्पमाय पुं [ विप्रमाद ] विविध प्रमाद: ( सुध्र १, १४,
 विष्पमुंच सक [विष्र + मुच् ] छोड़ना, मुक्त करना।
  कर्म-विष्पमुच्चइ; ( उत्त २५, ४१ )।
 विष्पमुक्क वि [विप्रमुक्त ] विमुक्त; (श्रीप; सुर २,
  २३७; सुपा ४४५ )।
 विष्पय न [दे] १ खल्ल-भिक्ता; २ दान; ३ वि. वापित;
  ४ पुं. वैद्य; ( दे ७, ८६ )।
 विष्पयार सक [ विष्र+तारय् ] ठगना । विष्पयारंति, विष्प-
  श्रारेमि; ( क्रुप्र ६; ति ८८ )। कर्म-विप्पयारीअइ:
  ( कुप्र ४४ )। संकु—विष्पआरिअ; ( ति ८८ )।
विष्पयारणा स्त्री [ विप्रतारणा ] वंचना, ठगाई; ( कुप्र
  ४४; मोह ६४ )।
विष्पयारिअ वि [विप्रतारित ] विष्यत, ठगा हुन्नाः
  (मोह १०१)।
्चिप्परद्ध वि दि | विशेष पीड़ित; ''करचरणदंतमुसलप्पहारेहिं
  विष्परद्धे समागो तं चेव महद्दहं पाणीयं पादेउं ( १पाउं )
  समोयरेति" ( गाया १, १—पत्र ६४ )। देखो परद्ध।
विष्परामुस देखो विपरामुस; " आवंती केयावंती लोगंसि
  विप्परामुसंति ऋट्ठाए ऋषाट्ठाए वा, एएसु चेव विप्परा-
  मुसंति" ( म्राचा )।
```

```
विष्परिणम देखो विपरिणम । भवि—विष्परिणमिस्सति;
  (भग)।.
विष्परिणय देखो विपरिणय: ( भग ५,७ टी-पत २३६;
  काल )।
विष्परिणाम देखो विपरिणाम=विपरि+ग्रामय्। विष्परि-
  णामंति, विष्परिणामंति; ( त्राचा )। संक --विष्परिणा-
  मइत्ता; (भग)।
विष्परिणाम देखो विषरिणाम = विषरिणाम; ( श्राचा; भग
  ५, ७ टी-पत २३६)।
 विष्परिणामिय देखो विषरिणामियः (भग ६, १--पल
  २५०)।
 विष्परियास सक [विषरि + आसय् ] व्यत्यय करना,
  उलटा करना। विप्परियासेइ; (निचू ११)। वक्-विप्परि-
  यासंत; (निचू ११)।
 विष्परियास पुं [ विषयांस ] १ व्यत्यय, विषरीतता;
  ( आचा; स्य १, ७, ११ )। २ परिभ्रमणः; ( स्य १,
  १२, १३; १, १३, १२ )।
 विष्परियासणा स्त्री [ विषयीसना ] व्यत्यय करनाः
  (निचू ११)।
 विष्परुद्ध वि [विप्ररुद्ध ] तिरस्कृतः "हयनिहयविष्परुद्धो
  दुन्त्रो" (पउम ८, ८५)।
 विष्पळ देखो विष्प=विष्रः ( प्राक्त ३७ )।
 विष्पलंभ सक [ विप्र+लभ् ] ठगना । विष्पलंभेमि: (स
  1(304
 विष्यलंभ पुं [ विष्रलम्भ ] १ वञ्चना, ठगाई: ( उप २४)।
  २ शृंगार की एक अवस्था; ( सुपा १६४ )। ३ विपयींस.
  व्यत्यय, वैपरीत्य; ( धर्मसं ३०४ )। ४ विरह, वियोग:
  (कप्पू)।
 विष्पलंभअ वि [ चिप्रलम्भक ] प्रतारक, ठगने वाला;
  ( मृच्छ ४७ ) ;
विष्पलंभिअ वि विप्रलिभित । १ प्रतारितः २ विरहितः
  (सुपा २१६)।
विष्पलद वि [ विष्रलच्ध ] विन्चत, प्रतारित; ( चीर्
  ४५; सं ४१८; ६८० )।
्रविष्पलय पुंन [ दे ] विविधता, विचित्रता; "तं दट्टुं सो
  सच्वं जागाइ संबंधविष्पलयं" (धर्मवि १२७)।
विष्पलविद् ( शौ ) न [ विप्रलिपत ] निरर्थक वचन.
  बकवाद; (स्वप्न ८१)।
```

( सुख १,⊹१३ )।

विष्यिअ पुंन [ विप्रिय ] १ म्राप्रिय, म्रानिष्टः ( साया १,

१८--पत २१३; गा २५०; से ४, ३६; हे ४, ४२३ )।

२ अपराध, गुन्हा; (पात्र)। °आस्य वि [ °कारक]

निप्पोइ स्त्री [ विप्रोति ] अप्रीति; (पगह १,३—पत्र ४२)।

विष्पु स्त्री [ विशुष् ] बिन्दु, श्रवयव, श्रंश; ''मुत्तपुरीसासा

विष्युअ वि [विष्छुत ] उपद्रुत, उपद्रव-युक्त; (दे ६,

१ अप्रिय-कर्ता; २ अपराध-कर्ता; (हे ४, ३४३)।

विष्पिंडिअ वि [ दे ] नाशित; ( दे ७, ७० )।

विप्पुसा विप्पा" ( ऋौप: विसे ७८१ )।

विष्पलाअ देखो विषलाअ। भ्का—विष्पताइत्था; (विषा १, २ — पत्र २६)। वक्क—विष्पछायमाणः ( गाया १, १-पल ६५)। विप्पलाअ ) पुं [ विप्रलाप ] १ परिदेवन, रोना, कन्दन; विष्पलाच 🕽 "শ্रुविश्रोगो विष्पलाग्रो" (तंदु ८७; रयणा ६४)। २ निरर्थक वचन, बकवाद; ( उत्त १३, ३३)। ३ विरहालाप; ( पउम ४४, ६८)। विष्पिलिउंचिअ न [ विष्रिकुञ्चित ] गुरु-वन्दन का एक ंदोष, संपूर्ण वन्दन न करके वीच में बातचीत करने छग जाना; (पव २-गाथा १५२)। विष्पलुंपग वि [ विश्रलोपक ] लूटने वाला, लुटेरा; (पग्रह १, ३—पत्न ४४ )। विष्पलोहण वि [विप्रलोभन ] लुभाने वाला; (स ७६३)। विष्पव पुं [विष्ठच ] १ देश का उपद्रव, कान्ति; २ दूसरे ं राजा के राज्य त्र्यादि से भय; ( हं २, १०६ ) । ३ शरीर की विसंस्थुखता, अस्वस्थता; (कुमा)। √विष्वाद न [दे] भल्लातक, भिलावा; (दे ७, ६६)। विष्वस अक [विप्र+वस् ] प्रवास में जाना, देशान्तर 🎙 जाना । संकृ—विष्पवसिय; ( ग्राचा २, ५, २, ३ ) । विष्पवसिय वि [ विद्रोपित ] देशान्तर में गया हुआ, प्रवास में गया हुआ; ( गाया १, २—पत्र ७६; १, ७— पत ११५)। विष्ववास पुं [ विप्रवास ] प्रवास, देशान्तर-गमन; ( प्रति १००)1 विष्पसन्न वि [विप्रसन्न] १ विशेष प्रसन्न, खुरा; २ प्रसन्त-चित्त का मरणः; ( उत्त ५, १८ )। विष्यसर भ्रक [विष्र+सृ] फैलना। भूका—"वहवे हत्थी .....दिसो दिसं विष्पसरितथा" (पि ५१७)। विष्पसाय सक [विप्र + साद्य् ] प्रसन्न करना । विष्प-सायए; ( आचा १, ३, ३, १ )। विष्पसीअ त्रक [ विष्र + सद् ] प्रसन्न होना । विष्पसी-्र्णः; ( उत्त ५, ३०; सुख ५, ३० )। विष्पहय वि [ विषहत ] त्राहत, जखमी; (सुर ६, २२१)। विष्पहाइय वि [विप्रभाजित ] विभक्त, वँटा हुस्रा; ( भ्रोप )। विष्पहोण ) वि [विप्रहीण ] रहित, वर्जित; (सं ७७; विष्पहूण 🕽 स १६१; पि १२०; ५०३)।. /विप्पावग वि [ दे ] हास्य-कर्ता, उपहास करने वाला;

७६ )। विष्पुस पुन देखो विष्पु; "असुइस्स विष्पुसेरावि" ( पिंड १६४)। चिप्पेक्ख सक [ विप्र+ईश्नु ] निरोक्तरण करना, देखना । वकु—चिष्पेक्खंतः ( पगह १, १—पत्र १८ )। विष्पेक्खिअ वि [ विव्रेक्षित ] निरीन्नित; (पपह २, ४---पत्र १३१; भग ६, ३३—पत्र ४६६ )। विप्पोसिंह स्त्री [ विप्रोपिधि ] ग्राध्यात्मिक शक्ति-विशेष, जिसके प्रभाव से योगों के विष्ठा ऋौर मूत्र का विन्दु श्रोपि का काम करता है; (पगह २, १-पत ६६; श्रीप; विसे ७७६; संति २ )। विष्कंद अक [ वि+स्वन्दु ] इधर उधर चलना, तड़फना । वकु-विष्कंदमाणः ( आचा )। विष्कंदिअ वि [ विस्पन्दित ] इधर उधर भटका हुन्ना, परिभ्रान्त: "खज्जंतेगा जलथले सकम्मविष्कंडि(?दि)एगा जीवेगां I तिरियभवे दुक्खाइं छुहतगहाईिण भुत्ताइं॥" ( पउम हरू, ५२ )। विष्फरिस पुं [ विस्वर्श ] विरुद्ध स्पर्श; ( प्राप्त ) । विष्फाडग वि विषादक विशेष वाला, विदारकः (पगह १, ४—पत ७२ )। र्बिप्फांडिअ वि [ दें. विपाटित ] नाशित; ( दे ७, ७० )। विष्फारिय वि [ विस्फारित ] १ विस्तारित; ( उप पृ १५२)। २ विकाशित; ( सुपा ८३)। विष्फाल सक [दे] पूछना, पृच्छा करना। विष्फालेइ; (वव १)। विष्फाल देखो विकाल । संक्र—विष्फालिय; ( राज ) । विष्फालिय देखो विष्फारिय; ( राज )।

विष्फुड वि [ विस्फुट ] स्पष्ट, व्यक्त; (रंभा )। विष्कर अक [वि + स्फर्] १ होना। २ विकसना। ३ तडफडना। ४ फरकना, हिलना। विष्फुरइ; (संबोध ३४: काल: भवि )। वकु—चिप्फुरत; ( उत्त १६, ५४; पउम १३,३)। विष्फुरण न [ विस्फुरण ] १ विजृम्भण, विकास; (श्रावक २४५: सुर २, २३७)। २ स्पन्दन, हिल्लन; ( गउड )। विष्फुरिय वि [ विस्फुरित ] विजृम्भित; ( सुपा २०४; सपा )। विष्फुल्ल वि [विफुल्ल ] विकसित, प्रफुल्ल; "तह तह सुगहा विष्फुल्लगंडविवरंमुही हसइ" ( वजा ४४ )। विष्कोडअ पुं [विस्कोटक ] फोड़ा; (नाट--शकु २७; पि ३११; प्राप )। विफंद देखो विष्फंद । वकु-विफंदमाण; ( आचा १, ४, ३, ३)। विफाल सक [वि+पाटयू] १ विदारण करना। २ उलेड़ना। संक्र-विकालिय; ( स्राचा २, ३, २, ६)। विफ़ुट अक [वि + स्फ़ुर ] फरना। वकु—चिंतंति किं विफ्रद्वंतचंडवंभंडयस्स खो" ( सुपा ४५ )। विक्ररण देखो विष्क्ररण; ( सुपा २५ ) ! विबंधक वि [विबन्धक ] विशेष रूप से बाँधने वाला; (पंचर,१)। विवद्ध वि [ विवद्ध ] १ विशेष बद्ध; २ माहित; ( स्त्र १, ३, २, ६)। विवाहग वि [विवाधक ] विरोधी, बाधक; (धर्मसं ४६६)। विबुद्ध वि [ विबुद्ध ] जायतः ( सिरि ६१५ )। विवुध (शौ) नीचे देखो; (पि ३६१)। विवुह पुं [ विवुध ] १ देव, तिदशः (पात्रः, सुर १, ४५) 🕆 विद्यावण न [ दे ] उपधान, स्रोसोसाः, ( दे ७, ६८ )। २ पिएडत, विद्वान्; ( सुर १, ४५ )। "चंद् पुं [ "चन्द्र ] एक प्रसिद्ध जैनाचायं; ( सुपा ६५८ )। °वहु पुं [ °प्रभु ] इन्द्र; (सुर १, १७२)। °पुर न [°पुर]स्वर्ग; (सम्मत्त १७५)। विबुहेसर पुं [ विबुधेश्वर ] इन्द्र; ( श्रावक ५६ )। विबोह पुं [ विबोध ] जागरण; ( पंचा १, ४२ )। विवोहग देखो विबोहय; (कप्प)। विवोहण न [विबोधन] ज्ञान कराना; ''त्रबुहजर्णाविबोहण्-करस्स" (सम १२३)। विबोहय वि [ विवोधक ] १ विकासक; ''कुमुयवर्णविबोहयं''

(कप्प ३८ टि)। २ ज्ञान-जनकः; (विसे १७४)। विञ्चोअ पुं [ विञ्चोक ] विलास, लीला; "हेला लिलियं लीला विञ्वोच्यो विञ्ममो विलासो य" (पाच्य)। देखो विद्योअ । विक्संग देखो विसंग; ( मग; पव २२६; कम्म ४, १४; 80)1 विञ्मंगि वि [विभाष्ट्रिन् ] विभंग-ज्ञान वाला; (भग )। विक्मंत वि [ विभ्रान्त ] १ विशेष भ्रान्त, चक्कर में पड़ा हुआ; ( आचा १, ६, ४, ३)। २ पुं. प्रथम नरक-भूमि का सातवाँ नरकेन्द्रक-स्थान-विशेषः ( देवेन्द्र ४ )। विब्मंस पुं [ विभ्रंश ] ऋतिपात, हिंसा, प्राया-वियोजन; (राज)। विद्माह वि [ विभ्रष्ट ] विशेष भ्रष्ट; ( प्रति ४० )। विकास पुं [विभ्रम ] १ विलास; (पाद्य; गउड ५५; १६७; कुमा )। २ स्त्री की शृंगार के द्यंग-भूत चेल्टा-विशेष: ( गउड; गा ५ )। ३ चित्त-भ्रम, पागलपन; ( राय )। ४ शृंगार-संवन्धी मानसिक अशान्ति; (कप्पू)। ५ विशेष भ्रान्ति; (सुपा ३२७; गउड)। ६ संदेह; ७ म्राश्चर्यः ८ शोभा; (गउड)। ६ भूषर्गो का स्थान-विपयें ( कुमा )। १० रावण का एक सुभट; (पउम ५६, २६)। ११ मैथुन, ऋ-ब्रहा; १२ काम-विकार: ( पगह १, ४---पत्न ६६)। विब्भल वि [ विह्वल ] १ व्याकुल, व्यमः ( सुर ८, ५७: १२, १६८)। २ व्यासक्त, तल्लोन; ३ पुं. विष्णु, नारा-यणः ( षड् ४०; हे २, ५८ )। विन्मलिअ वि [ विह्वलित ] न्याकुल किया हुन्ना; ( कुमा )। विब्माडिय वि [ दे ] नाशित; ( भवि )। विब्मार देखो वैब्भार; (पि २६६)। विविधा पुं [दे] मत्स्य की एक जाति; (विपा १, ८ टी-पत ८३)। विंब्भेइअ वि [ दे ] सुई से विद्ध; ( दे ७, ६७ )। विभंग पुं [ विभङ्ग ] १ विपरोत अवधिज्ञान, वितथ अवधि-ज्ञान, मिथ्यात्व-युक्त त्र्यविज्ञान; (पव २२६ टो )। २ ज्ञान-विशेष; ( सूत्र २, २, २५ )। ३ विराधना, खराडन: ४ मैथुन, अ-ब्रह्म; (पर्यह १, ४--पत्र ६६)। देखो विहंग=विभंग।

```
विभंगु पुंस्ती [दे] तृपा-विशेष: "एरंडे कुरुविदे करकरसंठे
  तहा विभंगू य" ( परासा १ --- पत ३३ )।
विभंगुर वि विभङ्गर विनश्वर; (सुपा ६०५; प्रासू
  ६६; पुष्फ २२० ) ।
विभंज सक [ वि + भञ्जू ] भाँग डालना, तोड़ना । संकृ—
  विभंजिऊणः (काल)।
विभंतडी ( श्रप ) स्त्री [ विभ्रान्ति ] विशिष्ट भ्रम; ( हे
  ४, ४१४ )।
विभग्ग वि विभग्न ] भाँगा हुआ, खरिडतः ( पउम
  ११३, २६)।
विभज सक [वि + भज ] १ वाँटना, विभाग करना । २
  विकल्प से प्राप्त करना, पत्ततः प्राप्ति करना—विधान ऋौर
  निपेध करना। कर्म-विभज्जंतिः (तंदु २)। कवकु-
  विभज्जमाणः ( खाया १, १-पत ६०; उप २६४ टी )।
  संकृ—विभजिऊणः ( धर्मवि १०५ ), देखो विभज्ज ।
 विभज्ञण न [विभज्जन] विभाग, भाग-वॅटाई; (पव
  ३८)।
 विभन्न देखो विभन । विभन्न; (कम्म ६, १०)!
- विभज्जवाद् ) पुं [ विभज्यवाद् ] स्यादाद, अनेकान्त-
 विभज्जवाय ) वाद, जैन दर्शन; (धर्मसं ६२१; सूत्र १,
   १४, २२; उबर ६६ )।
 विभक्त वि [ विभक्त ] १ विभाग-युक्त, वाँटा हुन्ना; ( नाट-
  शकु ४६; कप्प )। २ भिन्न, श्रलग, जुदा; "विभन्तं धम्मं
  भोसेमारो" ( च्राचा: कप्प: महा )। ३ न विभाग:
  (राज)।
 विभक्ति स्त्री [विभक्ति ] १ विभाग, भेदः (भग १२, ५—
  पत्र ५७४; सूत्रानि ६६; उत्तनि ३६), "लोगस्स पएसेसु
  ग्रगांतरपरंपराविभत्तीहिं" (पंच २, ३६; ४०; ४१)। २
  व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेषः ( स्रोधमा ४: चेइय २६८:
 ्र सूत्र्यनि ईई )।
 चिभमण न [ दे ] उपधान, श्रोसीसा; ( दे. ७, ६८ टी )।
 विभय देखो विभज । विभए, विभयंति; (कम्म ६, ३१;
🎐 ग्राचा: उत्त १३, २३ )।
 विभयणा स्त्री [ विभजना ] विभागः; ( सम्म १०१ )।
 विभर सक [वि+स्मृ] विस्मरण करना, भूल जाना।
  विभरइ; (पि ३१३)।
 विभव देखो विहव; ( उव; महा )।
 विभवण न [विभवन ] विरूप-करणा, खराब करना; (राज)।
```

विभाइम वि [ विभाज्य ] विभाग-योग्य; ( ठा ३, २---पत १३४)। विभाइम वि [ विभागिम ] विभाग से वना हुआ; (ठा ३, २---पल १३४)। विभाग पुं [ विभाग ] ग्रंश, वाँट; ( काल; सणा )। विभागिम देखो विभाइम=विभागिम; ( उप पृ १४१ )। विभाय देखो विभाग; (रंभा)। विभाय न [ विभात ] प्रकाश, कान्ति, तेज; (सण् )। विभाय पुं [ विभाव ] परिचयः "कस्स विसमदसाविभात्रो न होइ" (स १६८)। विभाव सक [वि+भावय] १ विचार करना, ख्याल करना । २ विवेक से ग्रहण करना । ३ समफना । वकु---विभावंत, विभावेंत, विभावेमाण: ( सुपा ३७७: उप ५६७ टी; क<sup>टप</sup> )। कवकु—विभाविज्जांत, विभावि-ज्जमाणः (से ८, ३२: स ७५०)। हेक्-चिभावे-त्तए; ( कस )। कृ—विभावणीय; ( पुष्फ २५४ )। विभाव देखो विभवः "तत्रो महाविभावेगां पूर्कण पेलिया गया य" ( महा )। विभावसु पुं [विभावसु ] १ सूर्य, रिवः; २ रिववारः ( पउम १७, १७७ )। देखो चिहाचसु । विभाविय वि [ विभावित ] विचारित; ( सण् )। विभास सक [वि + भाष ] १ विशेष रूप से कहना, स्पष्ट २ व्याख्या करना। ३ विकल्प से विधान करना। विभासइ; (पव ७३ टी)। कु—विभासि-यव्यः ( उत्तिन ३६; पिंड १२४ )। हेक्---विभासिउं; (विसे १०८५)। विभासण न [ विभाषण ] न्याल्या, न्याल्यान; ( विसे १४२५)। विभासय वि [ विभाषक ] व्याल्याता, व्याल्या-कर्ता; (विसे १४२५)। विभासा स्त्री [ विभाषा ] १ विकल्प-विधि, पान्तिक प्राप्ति, भजना, विधि ऋौर निपेध का विधान; ( पिंड १४३; १४४; १४५; २३५; ३०२; उप ४१५ टी; द्र १६)। २ व्याख्या, विवरण, स्पष्टीकरणः ( विसे १३८५ः १४२१ः पिंड ३ विज्ञापन, निवेदन; (उप ১८०)। ४ विविध भाषया; (पिंड ४३८)। ५ विशेषोक्ति; (देवेन्द्र ३६७)। ६ परिभाषा, संकेत: (कम्म १, २८; २६)। ७ एक महानदी; ( ठा ५, ३—पत्र ३५१ )।

```
विभासिय वि [ विभासित ] प्रकाशित, उद्द्योति तः,
 (सम्मत्त ६२)।
विभिष्ण ) देखो विहिष्ण=विभिन्न; । गउड ५७०;
विभिन्न 🕽 ११८०; उत्त १६, ५५)।
विभीसण पुं [ विभीषण ] १ रावणा का एक छोटा भाई;
 ( पउम ८, ६२ )। २ विदेह वर्ष का एक वासुदेव;
 (राज)।
विभोसावण वि [विभीषण] भय-जनक, भयंकर; (भवि)।
विभीसिया स्त्री [ विभीषिका ] भय-प्रदर्शन; ( उव )।
विभु पुं[ विभु ] १ प्रभु, परमेश्वर; ( पउम ५, ११२ )।
 २ नाथ, स्वामी, मालिक; (पडम ७०,१२)। ३ इच्वाकु
 वंश के एक राजा का नाम; (पउम ५,७)। ४ वि.
 व्यापकः (विसे १६८५)।
चिभूइ स्त्री [ निभूति ] १ ऐश्वर्य, वैभव; ( उव; श्रीप )।
  २ ठाटबाट, धामधूम; "महाविभ्रेष्ट चिलिय्रो जिगाजताए"
 (सुर ३, ६२; महा)। ३ ऋहिंसा; (पगह २, १--
  पल १६)।
विभूसण न [ विभूषण ] १ अलंकार, गहना; २ शोभा;
  ''दिव्वालंकारविभूसखाइं'' ( उव; श्रीप )।
विभूसा स्त्रो [ विभूषा ] १ सिंगार की सजावट, शरीर पर
 त्रालंकार-वस्त्र आदि को सजावट; (आचा १,२,१,३; औप;
 जोव ३)। २ शरोर-शाभाः "मेहुणात्रो उवसंतस्स किं विभू-
 साइ कारिश्र" ( दस ६, २, ६५; ६६; ६७; उत्त १६, ६)।
विभूसिय वि [ विभूषित ] विभूषा-युक्त, त्रालंकत, शाभित;
 ( भग; उत्त १६, ६; महा; विपा १, १—पत ७ )।
विभेद ) पुं [ विभेद ] १ भेदन, विदारण; (धर्मंसं
विभेय ∫ ८२६), ''जयवारण्यकुंभविभेयक्खमे'' ( गउड;
  उप ७२८ टी )। २ मेद, प्रकार; "उड्ढाहोतिरियविभेयं
  तिहुयगांपि" ( चेइय ६६४ )।
विभेयग वि [विभेदक ] भेदन-कर्ती; ''परमम्मविभेयगो''
  (धमेवि ७६)।
विमइ स्त्री [विमिति ] छन्द-विशेष; ( पिंग )।
चिमइअ वि [ दे ] भर्तिसतः, तिरस्कृतः, ( दे ७, ७१ )।
विमउल वि [ विमुकुल ] विकसित, खिला हुन्रा; ( गाया
  १, १ टो--पत ३; ऋौप )।
 विमंतिय वि [ विमन्त्रित ] जिसके बारे में मसलहत की
  गई हो वह; (सुर १२, ६७)
 विमंसिअ वि [विसृष्ट, विमंशित] विचारित, पर्यांबोचित;
```

```
(सिरि १०४५)।
 विमग देखो विमय; (राज)।
विमाग सक [वि + मार्गय् ] १ विचार करना । २ अन्वे-
  षया करना, खोजना। ३ प्रार्थना करना, माँगना। ४
  इच्छा करना, चाहना । विमग्गइ, विमग्गहा; ( उव; उत्ते
 १२, ३८)। वकु—विमगांत, विमग्गमाण; (गा
  ३५१: सुर २, १७; से ४, ३६; महा )।
विमग्गिअ वि [विमार्गित] १ याचित, माँगा हुन्ना; (सिरि
  १२७; सुर ४, १०७ )। २ श्रन्वेषित, गवेषित; (पात्र )।
विमज्भ न [ विमध्य ] अन्तरालः ( राज )।
विमण वि [ विमनस् ] १ विषयया, खिन्न, शोक-संतप्त;
  (कप्प; सुर ३, १६८; महा)। २ शून्य-चित्त, सुन्न
  चित्र वाला; (विपा १, २-पत २७)। ३ निराश,
  हताश; (गा ७६)। ४ जिसका मन भ्रन्यत गया हो
  वह; (से ४, ३१; गउड)।
विमद्द सक [वि + मर्दय्] १ संघर्ष करना। २ मर्दन
  करना । कवकृ—विमद्दिज्जमाणः; (सिरि १०३८)।
त्रिमद् पुं [ विमद् ] १ विनाशः "त्र्यासत्तपुरिससंतइदालिद्दवि-
  मद्संजर्णयं" ( सुपा ३८; गउड )। २ संघर्ष; ( त ७२३६
  कुप ४६)।
विमद्दण न [ विमर्दन ] ऊपर देखो; ( भवि )।
 विमन्न सक [ वि+मन् ] मानना, गिनना । वकु---''सब्बं
 ्रसुविर्या व तं विमन्नंतो" ( सुर ४, २४४ )।
 विमय पुं [दे ] पर्व-वनस्पति विशेषः ( पयया १—पत ३३ )।
विमर ( श्रप ) नीचे देखो । विमरह; ( पिंग )।
 विमरिस सक [वि + मृश्] विचारना । कु—विमरिसि-
  दब्ब ( शौ ); ( अभि १८४ )।
 विमरिस पुं [ विमर्श ] विकल्प, विचार; ( राज ) ।
 विमल वि [ विमल ] १ मल-रहित, विशुद्ध, निर्मल; (कप्प;
  श्रीप; से ८, ४६; पउम ५१, २७; कुमा; प्रास् २; १५७;
  १६१) २ पुं. इस अवसर्पिग्गी-काल में उत्पन्न तेरहर्वे
  जिनदेव; ( सम ४३; पडि )। ३ भारतवर्ष में होने वाले
  बाईसर्वे जिन-भगवान्; (सम १५४)। ४ एक प्राचीने
  जैन च्याचार्य च्यौर कवि जिन्होंने विक्स की प्रथम शताब्दी में
  'पउम चरिच्च'-नामक जैन रामायण बनाई है; (पउम ११८;
  ११८)। ५ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २,
  ३--पत ७८)। ६ भगवान् च्राजितनाथ का पूर्वजन्मीय
  नाम; (सम १५१)। ७ पुंन. सहन्तार देवलोक के इन्द्र
```

देवेन्द्र १४१')। १० लगातार छह दिनों का उपवास; ११ क्षगातार सात दिनों का उपवास; (संवोध ५८)। १२ पुं च्यहिंसा, दया; (पगह २, १--पल ६६)। °घे।स पुं [°घे।प ] एक कुलकर पुरुष; (सम १५०)। °चंद् पुं [°चन्द्र] एक जैन आचार्य; (महा)। <sup>° प्यहा</sup> स्त्री [ ° प्रभा ] भगवान् शीतल-नाथजी की दीन्ना-शिविका: (विचार १२६)। °वर पं [°वर] त्रानत-प्रारात देवलोक के इन्द्र का एक पारियानिक विमान; (ठा १०--पत्र ५१८)। °वाहण पुं [°वाहन ] १ भारत-वर्ष के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दूसरे नाम देवसेन तथा महापद्म होंगे: ( टा ६—पत ४५६ )। २ कुलकर पुरुष-विशेप; ( सम १०४; १५०; १५३; पडम ३, ५५)। ३ भारतवर्ष का एक भावी चक्रवर्ती राजा; (सम १५४)। ४ एक जैन मुनि, जो भगवान अभिनन्दन के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पडम २०, १२; १७)। ५ भगवान संभवनाथ का पूर्व-जन्मीय नाम; ( सम १५१ )। °सामि पं [°स्वामिन् ] सिद्धचक्रजी का अधिष्टायक देव: ( सिरि २०४) । **ंसुंदरी** स्त्री [ **ंसुन्दरी** ] पष्ठ वासुदेव की पटरानी; ( पडम २०, १८६ )। विमलण न [जिमद्रन] मिण त्र्यादि को शाण पर . र्घिसना, घर्पणः ( दे १, १४८ )। विमलहर पु दि ] कलकल, कोलाहल; ( दे ७, ७२)। विमला स्त्री [ विमला ] १ ऊर्घ्य दिशा; ( ठा १०—पत्र ४७८)। २ धरगोन्द्र के लोकपालों की अग्र-महिपिञ्चों के नाम; ( टा ४, १--पत २०४ )। ३ गीतरति ऋौर गीतयश नाम के गन्धर्वेन्द्रों की अप्र-महिपित्रों के नाम: (ठा ४, १-पत २०४)। ४ चौदहवें जिनदेव की दीना-शिविकाः (सम १५१)। विमलिअ वि विमर्दित ] जिसका मर्दन किया गया हो वह, बृष्ट; (से ६, ७)। विमलिअ वि [दे] १ मत्सर से उक्त; २ शब्द-सहित, शब्द वाला; ( दे ७, ७२)। विमलेसर पुं [ वि.मलेश्वर ] सिद्धचक्रजी का अधिष्ठायक देव; (सिरि ७७३)। 125

का एक पारियानिक विमानः (ठा ८—पंत ४३७)। ८

ब्रह्म-देवलोक में स्थित एक देव-विमान; (सम १३;

देवेन्द्र १४० )। ६ एक प्रवेयक देव-विमानः (सम ४१;

विमलोत्तर पुं [विमलोत्तर ] ऐरंवत वर्ष का एक भावी जिनदेव; (सम १५४)। विमहिद् ( शौ ) वि [ विमथित ] जिसका मर्थन किया गया हो वह; (नाट—मालवि ४०)! विमाउ स्त्री [विमातृ] सौतेली मा; (सत्त ३५; १७१)। विमाण सक [वि+मानय्] अपमान करना, तिरस्कार करना । विमागोजहः ( महा ५६ )। विमाण पुंन [विमान] १ देव का निवास-भवन ; (सम २; ८; ६; १०; १२; ठा ८; १०; उवा; कप्प; देवेन्द्र २५१; २५३; पगह १, ४—पत ६८; ति१२)। २ देव-यान, त्र्याकाश-यान, त्र्याकाश में गति करने में समर्थ रथ; (से ६, ७२; कप्पू)। ३ अपमान, तिरस्कार; ४ वि. मान-रहित, प्रमाण-शून्य; (से ६, ७२)। <sup>°</sup>पविभक्ति स्त्री [ <sup>°</sup>प्रविभक्ति ] जैन ग्रन्थ-विशेष; ( सम ६६)। : °भवण न [ भवन ] विमानाकार ग्रह; (कप्प)। °वासि पुं [°वासिन्] देवों की एक उत्तम जाति, वैमानिक देव; ( पगह १, ४-पत ६८; ति १२)। विमाणणा स्त्री [विमानना] अवगणना, तिरस्कार; (चेइय १३२)। विष्राणिअ वि [विमानित] श्रपमानित; (पिंड ४१३; कप्प ; महा )। विमिस्स ग्र [ विमृश्य ] विचार करके। °गारि वि िकारिन् विचार-पूर्वक करने वाला; (स १८४; ३२४)। विमिस्स वि [ शिमिश्र ] मिश्रित, मिला हुन्ना, युक्त; (पंच २,७; महा)। विमिस्सण न [ चिमिश्रण] मिश्रण, मिलावट; ( सम्मत्त १७१)। विमीसिय वि [ विमिश्रित ] विमिश्र, मिश्रित ; ( भवि )। विमुख्ल देखो विमुख्ल; (राज)। विसुंच सक [ वि+्मुच् ] १ छोड़ना, वन्धन-मुक्त करना। २ परित्याग करना । विमुंचइ; (सर्गा) । कर्म —विमुचई; ( ग्राचा २, १,६, ६)। वकु—वि**मुंचंत**; (महा), विमुच्च [ ? मुंच ] माण; ( गाया १, ३—पत्र ६५)। क्-विमोत्तब्बः (उप २६४ टी), विमोयः (टा २, १—पत्न ४७)। विमुकुल देखा विमउल; (पगह १, ४-पत ७२) विमुक्त वि [विमुक्त] १ छुटा हुन्ना, छुटा, वन्धन-रहित; "जवविमुक्केरा आसेरा" (महा ४६; पात्र) त्र्याचानि ३४३)। २ परित्यक्तः; ''विमुक्कजीयाण्'' ( महा ७७ )। ३ निःसंग, संग-रहित; ( ग्रान्वा २, १६, 5)। विमुक्ख पुं [विमोक्ष] छुटकारा, मुक्तिः; (से ११, ५६ः; याचानि २५८; २५६; यजि ५)। विमुक्खण देखो विमोक्खण; (उत्त १४, ४; कुप्र 1 ( 335 विमुच्छिअ वि [ विमूच्छित ] मूर्छी-प्राप्तः, (से ११, ५६)। विमुत्त देखो विमुक्तः; "मुत्तिविमुत्तेसुवि" ( पिंड ५६ )। विमुत्ति स्त्री [विमुक्ति ] १ मोज, मुक्तिः; ( श्राचानि ३४३; कुप १६)। २ स्राचारांग सूत्र का स्रान्तिम अध्ययनः ( स्राचा २, १६, १२ )। ३ स्रहिंसाः (पगह २, १-पत ६६)। विमुयण न [विमोचन ] परित्यागः (संबोध १०)। विमुह वि [ विमुख ] १ पराङ्मुख, उदासीनः ( गउडः, सुपा २८; भवि )। २ पुं. एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र २८)। ३ पुंन स्त्राकाश, गगनः (भग २०, २—पत्न । (३७७ विमुह अक [वि+मुह्] धवराना, व्याकुल होना, बेचैन होना। वकु—विमुहिज्जंत; (से २, ४६; ११, ४६)। विमुहिअ वि [विमुग्ध] घबराया हुन्ना; (से ४, ४४; गा ७६२)। विमुहिअ वि [ विमुखित ] पराङ्मुख किया हुन्नाः; (पराह १, ३---पल ५३)। विमूढ वि [ विमूढ ] १ घवराया हुन्रा; २ म्रस्फुट, च्यस्पष्टः; ( गउड )। विम्रण वि [विभञ्जक] तोड़ने वाला, व्यउन-कर्ता; "जं मंगलं बाहुबिसस आसि तेश्रस्सियो विमूरण्एस्स" ( मंगल १० )। विमोइय वि [ विमोचित ] छुड़ाया हुन्नाः; ( ग्णाया १, २--पत्न ८८; सपा )। विमोक्ख देखो विमुक्खः (से ३,८)। विमोक्खण न [विमोक्षण] १ छुटकारा, छुडाना, बन्धन-मोचन; ( आचा; स्य २, ७, १०; पउम १०२, १८८; स ६८; ७४२)। २ वि. ह्युड़ाने वाला,

विमुक्त करने वाला; "सव्वदुक्खविमोक्खगां" (सूत्र १, ११, २; २, ७, १०), स्त्री—°णी; ( उत्त २६, १ )। विमोक्खय वि [ विमोक्षक ] छुटकारा पाने वाला ; " ते दुक्ख-विमोक्खया" ( सूच्य १, १, २, ५)। विमोडण न [ विमोटन ] मोडना; (दे)। विमोत्तव देखो विमंच। विमोय सक [चि + मोचय्] छुड़ाना, मुक्त करना। संकृ---. विमोइऊणः ( सण् )। विमोय देखो विमुंच। विमोयग वि [विमोचक] छोड़ने वासा, दूर करने वासा; "न ते दुक्खविमोयगा" (सूत्र १, ६, ३)। विमोयण न [ विमोचन ] १ छुटकारा, मुक्तिः, २ वि. छुड़ाने वाला; "दुहसयविमोयर्गकाइं" (पगह २, १— पत्न ६६ ) । विमोयणा स्त्री [ विमोचना ] छुटकारा; ( स्त्र्य १, १३, विसोह सक [वि + मोहयू ] मुग्ध करना, मोह उपजाना । - विमोहेइ; (महा)। संकु—विमोहित्ता, विमोहेत्ताः ( भग १०, ३--पत्र ४६८)। विमोह देखो विमोक्ख; (ग्राचा)। विमोह वि [ विमोह ] १ मोह-रहित; (उत्त ५, २६)। २ पुं. विशेष मोह, घवराहट; (सम्मत्त २२६)। ३ च्याचारांग सूल का एक च्रध्ययन; ( सम १५; ठा ६ टी-पत्र ४४५)। विमोहण न [विमोहन] १ मोह उपजाना ; (सुर ६, ३८)। २ वि. मोह उपजाने वाला; (उप ७२८ टी)। विमोहिअ वि [विमोहित] मोह-प्राप्त; (महा २३; ५२)। विम्ह न [ वेश्मन् ] गृह, घर; (राज)। विम्हइअ वि [विस्मित] श्राश्चर्य-चिकत, चमत्कृत; ( सुर . १, १६० )। विम्हय अक [ वि + स्मि ] चमत्कृत होना, विस्मित होना, आश्चर्यान्यित होना। कु—विम्हयणिज्ज, विम्हयणोअ; (हे १, २४८; अभि २०२)। विम्हय पुं [ विस्मय ] आश्चर्य, चमत्कार; ( हे २, ७४; षड् ; प्राप्र; उव; गउड; ग्रवि १)। विम्हर सक [स्मृ] याद करना। विम्हरइ; (हे ४, ७४)।

विम्हर—विरय ] विम्हर सक [वि+स्मृ] विस्मरण करना, याद न श्राना, भूल जाना। विम्हरइ; (हे ४, ७५; ६३; षड्)। वकु—विम्हरंत; (आ १६)। विम्हरण न [विस्मरण ] विस्मृति; (पव ६; संबोध । ४३; स्कत ८० )। विम्हराइअ वि [दे] १ मूर्छित, मूर्छा-प्राप्त; २ विस्मापित ; (से ह, ४१)। विम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण कराने वाला, याद दिलाने वाला: "वावराणवीरकहिवम्हरावराण " (कुमा)। विम्हरिअ वि [विस्मृत] भुला हुन्ना, याद न किया हुआ; (कुमा; पात्र )। विम्हल देखो विन्मल; (उप ५३० टी)। विम्हलिअ देखो विकालिअ; ( अञ्चु २२ )। विम्हारिअ वि [ विस्मारित ] भुलाया हुन्नाः; ( कुमाः; श्रा २८)। विम्हारिअ ( श्रप ) देखो विम्हरिअ; ( सण् )। विम्हाव सक [वि+स्मापय्] भ्राप्त्वर्य-चिकत करना। विम्हावेइ; (महा; निचू ११)। वक्-विम्हाचेंत; 🐣 ( उत्त ३६्, २६्२ )। विम्हावण न [ विस्मापन ] ग्राश्चर्य उपजाना, विस्मय-करणः; ( श्रौप )। विम्हावणा स्त्री [विस्मापना] ऊपर देखो; (निचू 22)1 विम्हावय वि विस्मापक विस्मय-जनकः (सम्मत्त विम्हाविअ वि [ त्रिस्मापित ] त्राश्चर्यान्वित किया हुन्ना; (धर्मवि १४७)। विम्हिअ वि विस्मित विस्मय-प्राप्त, चमत्कृत; (श्रा २८--पत १६०; उव)।

(धर्मवि १४७)।

विम्हिश्र वि [विस्मित ] विस्मय-प्राप्त, चमत्कृत; (श्रा
२८—पत्न १६०; उव)।

विम्हिय (श्रप) देखो विम्हय। विम्हियइ; (स्पा)।
विम्हिर वि [विस्मेर ] विस्मय पाने वाला, चमत्कृत
होने वाला; (श्रा १२; २७)।
वियच्चा देखो विश्व-च्चा।
वियद्द पुं [व्यर्द, व्यद्द ] स्राकाश, गगन; (भग २०,
२—पत्न ७७६)।
विर सक [भञ्ज ] भागना, तोड़ना। विरइ; (हे ४,
१०६)।
विर सक [गुप्] व्याकुल होना। विरइ; (हे ४,

१५०), विरंति; (कुमा)। विर (अप) देखो वीर; (सगा)। विरइ स्त्री [विरति] १ विराम, निवृत्ति; २ सावद्य कर्म से निवृत्ति, संयम, त्याग; (उव; आचा)। ३ छन्दः-शास्त्र-प्रसिद्ध विश्राम-स्थान, यित; (चेइय ५०७)।

शास्त्र-प्रासद्ध विश्राम-स्थान, यति; (चेइय ५०७)।
विराध्य वि [ विराचित ] १ कृत, निर्मित, बनाया हुन्रा;
२ सजाया हुन्रा; (पात्र्य; श्रोप; कप्प; पउम ११८,
१२१; कुमा; महा; रंभा; कप्पू)।
विराध्य देखो विराध्य; (कप्प)।
विराध्यक्व देखो विराय = वि + रचय्।

विरंचि पुं [विरिश्चि] ब्रह्मा, विधाता; (कुप्र ४०३; ति ८७; सम्मत्त १६२)।
विरञ्च ) अक [वि + रञ्ज् ] १ विरक्त होना, उदासीन विरज्ज ) होना । इ. रॅंग-रहित होना । विरज्ज्ञ; (उव; उत्त २६, २; महा)। वक्च—विरज्जंत, विरच्चमाण, विरज्जमाण; (से ४, १४; भिव; उत्त २६, २; गा १४६; २६६)।
विरत्त वि [विरक्त] १ उदासीन, विराग-प्राप्त; (सम ४५०; प्रास् १५५; १६६; महा)। २ विविध रॅंग वाला;

विरत्ति स्त्री [विरक्ति ] वैराग्य, उदासीनता; (उप पृ ३२)।

विरम अक [वि+रम्] निवृत्त होना, श्रयकना। विरमह;
(गा ७०८), विरमेजा; (श्राचा), विरम, विरमसु;
(गा ३४५; १४६)। प्रयो—हेक विरमावेउं; (गा ३४६.)।

विरम पुं [विरम] विराम, निवृत्ति; (गउड; गा ४५६; ६०६; सुर ७, १६३)।

विरमण देखो वेरमण; (राज; प्रामा)।

विरमाण सक [प्रति+पालय्] पालन करना, रच्नण

करना । विरमाणइः ( धात्वा १५३ )।

( आचा १, २, ३, ५)।

विरमाल सक [प्रति+ईश्र्य] राह देखना, वाट जोहना, प्रतीज्ञा करना। विरमाल इ; (हे ४, १६३)। संकृ—— विरमालि अ; (कुमा)। विरमालि अवि [प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीज्ञा की गई हो वह; (पात्र्य)।

विरय सक [ वि+रचय् ] १ करना, बनाना । २ सजाना, सजावट , करना । विरएइ, विरम्रंति, विरम्रम्रामि; विरयइ;

( प्राकृ ७४; कप्पू; पि ५६०; सगा )। वकु---विरयमाण; (सुर १६, १५)। संक्र-विरङ्अ; हेकु—विरइउ°; (सुपा २)। (नाट)। चिरइयव्यः ( पउम ६६, १६ )। विरय वि विरत । १ निवृत्त, रुका हुन्रा, विराम-प्रातः; ( उवः, गा ५४१; दं ४६ )। २ प्राप-कार्य से निवृत्त, संयमी, त्यागी; ( घ्राचा; उव )। विरति, विराम; ४ संयम, त्याग; (दं ४६; कम्म २, २)। भविरय वि [भविरत] द्यांशिक संयम रखने वाला, जैन उपासक, श्रावक; (सम २६)। विरय पुं[दे] छोटा जल-प्रवाह, छोटी नदी; (दे ७, ३६), "विरया तगुसिरिद्याद्यो" (पाद्य)। विरय पुं (विरजस्) १ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; (सुज २०)। २ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१)। विरयण स्त्रीन [ विरचन ] १ कृति, निर्माण; २ सजावट; ( नाट—मालती २८; कप्पू ), स्त्री—ेणा; (सुपा ६५; से १५, ७१) "पडिवट्टए विद्य तसर-विरच्याण" (कप्पू)। विरया स्त्री [ टिरजा ] १ गी-लोक में स्थित राधा की एक सखी; २ उसके शाप से वनी हुई एक नदी; "लंधिच्यविरत्र्यासरिच्यं" ( স্থান্তন্তু ८६ )। विरल वि [विरल ] १ ग्रल्प, थोडा; ''परदुक्खे दुक्तिसत्रमा विरत्ना" (हे २, ७२; ४, ४१२; उव; प्रास् १८०; गउड )। २ त्र्यनिविड; ३ विच्छिन्न; (गउड; डव )। ्रचिरित स्त्री [दे] वस्त्र-विशेष, ड़ोरिया, ड़ोरी वाला कपड़ा; "विरिलिमाई भूरिभेत्र्या" (पव ८४ टी )। विरिष्ठिअ वि [ विरिष्ठित ] विरिष्ठ बना हुन्ना, विरिष्ठ किया हुआ; (गउड)। विरली देखा विराली; ( राज )। सक [ तन् ] विस्तारना, फैलाना। विरल्लइ, विरल्लेइ, विरल्लंति; ( हे ४, १३७; षड् ;ाउड )। विरुट्छण न [तनन] विस्तार, फैलाव; "ग्रप्ट्ययविरल्लगो सया रमइ" ( उव )। विरिटळ वि [ तत ] विस्तार वाला, विस्तारित; ( दे ७, ७१; पात्रा; कुमा; गाया १, १७—पत्र २३२; ठा ४, ४---पत २७६), " जह उल्ला साडीया आसुं

सुक्कइ विरल्लिया संती " (विसे ३०३२)। विर्राह्मअ देखो विरितिअ; (राज; भवि)। विरुक्तिअ वि दि ] जलाई, भींजा हुन्रा; (दे ७, ७१)। विरस अक [ वि+रस् ] चिल्लाना, कन्दन करना । वकु— विरसंत; (सण्)। विरस वि **विरस** रस-रहित, शुज्कः ( गाया १, ५—पत्र १११; गउड; हे १, ७; सण् )। २ विरुद्ध रस वाला; (भग ७, ६-पत ३०५)। ३ पुं. राम-भ्राता भरत के साथ जैन दीचा लेने वाला एक राजा: ( पउम ८५, ३ )। ४ न तप-विशेष, निर्विकृतिक तप ; (संबोध ५८)। विरस न [दे] वर्ष, साल, वारह मास; (दे ७, ६२)। िरस**मुह** पुं [ दे ] काक, कौद्रा; ( दे ७, ४६ )। विरसित वि [ विरसित ] रस-हीन, रस-विरहित; (हम्मीर ५१)। त्रिरह सक [ वि+रह्] १ परित्याग करना। २ स्रालग करना। कवकु—विरहिज्जंतः (नाट—शकु ८२)। कु--विरहियच्य (शो);:(नाट--शकु ११७)। बिरह पुं विरह । १ वियोग, विछोह. ( गउड; हे १, ८४; ११५; प्रासू १५६; कुमा; महा )। २ त्र्यान्तर, व्यवधान; (भग)। ३ पुं वृत्त-विशेष ; "फुल्लंति विरहरुक्ला सोऊरा पंचमुग्गारं" (संवोध ४७; श्रा ३५) "धराविद्यो पद्यासन्ने विरहो नाम तरू, वाइऊरण वीर्ण फुछाविद्यों सो" ( कुप १३६ ), "फुल्लंति विरहिस्मो विरहयव्य लहिऊसा पंचमं केवि" (कुप्र २४८)। ४ ग्रमाव; ५ विनाश; (राज)। ६ हरिवंश में उत्पन्न एक राजा; ( पडम २२, ६८ )। विरह वि [ विरथ ] रथ-रहित; ( पउम १०, ६३ )। विरह पुंन [दे] १ एकान्त, विजन; (दे ७, ६१; गाया १, २—पत ७६; पुष्प ३४४), "सामाए देवीए त्र्यंतराणि य छिद्दाणि य विरहाणि य पडिजागर-माणीत्रो २ विहरंति" (विषा १, ६—पत्न ८६)। २ कुसुंभ से रँगा हुआ कंपड़ा; (दे ७, ६१)। विरहाल न [दे] कुसुम्भ से रँगा हुआ वस्त्र; (दे ७, **६**८)। विरहि वि [ विरहिन् ] वियोगी, विद्युड़ा हुन्राः; (कुमा )। विरहिअ वि [विरहित ] विरह-युक्त; (भग; उव;

हे ४, ३७७ )। विरा अक [ वि+ली ] १ नष्ट होना । २ द्रवित होना, पिघलना। ३ अटकना, निवृत्त होना। ( हे ४, ५६ )। विराइ वि [ विरागिन् ] विराग वालां, विरक्त, उदासीन; स्त्री-°णो : ( नाट )। चिराइ वि विराजिन् ] शोभने वाला, चमकताः (से २, २६)। चिराइ वि विराचिन् । शब्द-युक्त, आवाज वाला; (से २, २६)। विराइअ देखो विराय=विलीन; (से २, २१)। विराइअ वि [ विराजित ] सुशोभितः ( उवाः स्रोपः महा )। विराग पुं [विराग] १ राग का अभाव, वेराग्य, उदासीनता; (सुज १३; उप ७२८ टी)। २ वि. राग-रहित, वीतराग; (पच १०४; ऋौप)। विराड पुं [विराट] देश-विशेष; (उप ६४८ टी)। <sup>°</sup>नयर न [ <sup>°</sup>नगर ] नगर-विशेष; ( गाया १, १६—पत ४०६)। बिराध ( अप ) पुं [ विराध ] एक राक्तस का नाम; (पिंग)। विराम पुं [ विराम ] उपरम, निवृत्ति, श्रवसान; ( गउड)। विरामण न [विरमण] विरत तकरना, निवर्तन, विरमानाः "वेरविरामगापज्ञवसागां" (पगह २, ४-पत्र १३१)। विराय अक [वि+राज् ] शोभना, चमकना । विरायए; (पात्र)। वकु—विरायंत, विरायमाण; (कप्प; भ्रोप; गाया १, १ टी-पत २; सुर २, ७६ )। चिराय वि विलीत । १ विशीर्ण, विगलित, नष्टः ( से ७, ६४; ग्उड; कुमा ६, ३८)। २ पिघला हुआः, (पात्र्य)। `∡विराय देखो चिराग; (पगह २, ५—पत १४६; कुमा; सुपा २०५; बिजा ६; कुप १११)। विराल देखो विराल; ( साया १, १--पत्र ६५; पि २४१)।

विरालिक्षा स्त्री [विरालिका ] १ पलाश-कन्द; २ पर्व

वाला कन्द; ( दस ५, २, १८ )। देखो । विरालिआ।

विराली स्त्री [विराली] १ वली-विशेष; (पव ४;

श्रा २०; संबोध ४४)। २ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति; (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८)। देखो विराली। विराव पुं [ विराव ] शब्द, भ्रावाज; ( गउड )। विराजि वि विराजिन् अवाज करने वालाः ( गउड )। विराह सक [ वि + राध्य ] १ खरडन करना, भाँगना, तोड़ना । विराहंतिः ( उव ) । वक्च-विराहंत, विराहेंतः (सुपा ३२८: उव )। विराहअ ) वि [ जिराधक ] खरडन करने वाला, तोड़ने विराहग ) वाला, भंजकः (भगः गाया १,११— पल १७१)। विराहणां स्त्री [ विराधना ] खरडन, भंगः ( सम ८ : गाया १, ११ टी-पन १७३; पगह १, १-पन ६: श्रोघ ७८८)। चिराहिअ वि [ चिराधित ] १ खरिडत, भमः; ( भग )। २ अपराद, जिसका अपराध किया गया है। वह: "अविरा-हियवेरिएहिं" (पगह १, ३-पत ५३)। ३ पुं. एक विद्याधर-नरेश; (पउम ७६, ७)। विरिअ वि [ भग्न ] भाँगा हुआ, तोड़ा हुआ; ( कुमा )। विरिअ देखां चीरिअ; ( स्त्रमि ६१; ६४; ग्रीप )। विरिंच सक [वि+मञ्] विभाग-प्रहरण करना, भाग लेना, बाँट लेना। "सयगो वि य से रोगं न विरिंचइ, नेय नासेइ" (स १३७)। विरिच पुं [ विरिञ्च ] ब्रह्मा, विधाता; ( पाच्य )। विरिचि पुं [ विरिक्ति ] ऊपर देखो; ( सुर १२, ७८ )। चिरि चिथा वि दि । १ विमल, निर्मल; २ विरक्त, उदा-सीर्न; (दे ७, ६३)। विशिचिर पुं दि] १ अश्व, घोडा; २ वि. विरल; (दे ७, ६३)। ब्रि**रिंचिरा** स्त्री [ दे ] धारा, प्रवाह; ( दे ७, ६३ )। चिरिक्क वि [ दे ] पाटित, विदारित; ( दे ७, ६४ )। विरिक्त वि [विरिक्त] जो खाली हुन्ना हो वह; (पउम ४५, ३२; सुपा ४२२)। विरिक्त वि [विभक्त] १ वाटा हुआ; "जे एं चित्तयराणां सभा समभागेहिं विरिक्का" (महा)। २ . जिसने भाग बाँट लिया हो वह, श्रपना हिस्सा ले ''एगम्मि सिएए-कर जो ग्रालग हुन्या हो वह; वेसे दो भाउया विश्वाया, ते य परोप्परं विश्विका"

```
( स्रोध ४६४ टी )।
ं विरिक्का स्त्री [ दे ] विन्दु, लव, लेश; ( सुख २, २७ )।
 विरिचिर वि [ दे ] धारा से विरेचन करने वाला;
  ्(षड्)∤
 विरिज्जय वि. [ दे ] अनुचर, अनुगत; ( दे ७, ६६ )।
 विरिट्ल सक [वि+स्तृ ] विस्तारना, फैलाना। विरिल्लाइ ;
   ( प्राकृ ७६ )।
 विरीअ ( भ्रप ) देखो चिचरीअ; ( पिंग )।
 विरीह सक [प्रति+पालय्] पालन करना, रच्ना
   करना। विरीहइ; (प्राक्त ७५; धात्वा १५३)।
      ) भ्रक [ बि+रु ] रोना, चिल्लाना। वक्-
 विरुञ ∫ विरुपम।णः; ( उप ३३६ टी )।
 विरुध न विरुत । ध्वनि, पत्ती का त्रावाज, शब्द;
   (गा ६४; से १, २३; नाट--मृच्छ १३६)।
ंविरुअ वि [ देः विरूप ] १ खराब, कुड़ैाल, दुष्ट रूप
   वाला, कृत्सित; ( दे ७, ६३; भवि )। २ विरुद्ध,
   प्रतिकृतः; (षड्)। देखो विरूअ।
 विरुद्ध पुं [ विरुष्ट ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र २८ )।
 विरुद्ध वि [ विरुद्ध ] विरोध वाला, विपरीत, प्रतिकृत,
   उलटा; ( श्रीप; गउड )। °यारि वि ( °चारिन )
   विपरीत च्रान्वरण करने वाला; (उप ७२८ टी)।
 विरुव देखो विरुव; (दे ६, ७५)।
 विरुद्ध अक [वि+रुद्द् ] विशेष रूप से उगना, अंकुरित
   होना। विरुहंति; (उत्त १२, १३)।
 विरुह देखो विरुह ; ( पराग १—पत ३६ ; आ २०)।
 विरूभ । वि [विरूप] १ कुरूप, भौंड़ा, कुडैास,
 विरूच ∫ खराव, कुत्सित; ( गा २९३; भवि; स्वप्न ४४;
   सुर १, २६; उप' ७२८ [टी )। २ विरुद्ध, प्रतिकृत्त,
   उलटा; ( सुर ११, ८० )। ३ बहुविध, च्रानेक तरह का,
   नानाविधः; ( ग्राचा )।
 विरूह पुन [ विरूढ ] त्रांकुरित द्विदल-धान्य; ( पव ४ )।
  विरेअ सक [ जि. नेचे से
   निकालना। २ वाहर निकालना। विरेत्राइ; (हे ४,
   २६)। वक्-चिरेअंत; (कुमा ६, १७)।
  विरेअण न [ विरेचन ] १ मल-निस्सारण, जुलाव;
   ( उवकु २५; ग्णाया १, १३—पत १८१)।
   वि. भेदक, विनाशक; ''सयसदुक्खविरेयगां समगात्तगांति''
  ··( स २७८; ई६३ )।
```

विरेह्मिअ देखो विरिह्लिअ=तत; ( गाया १, १७ टी-पल २३४; गउड ४३५)। विरोयण पुं [ विरोचन ] ऋप्ति, विह्नः ( भत्त १२३ )। विरोल सक [ मन्यू ] विलोडना, विलोड़न करना। विरोलइ; (हे ४, १२१; षड्)। विरोल सक [वि+लग्] १ अवलम्बन करना। २ त्र्यारोहरण करना, चढ़ना। विरोलइ; (धात्वा १५३)। विरोलिअ वि [मथित] विलोडित; (पात्र); कुमा; भवि )। विरोह सक [ त्रि+रोधय ] विरोध करना। (संवोध १७)। चिरोह पुं [ विरोध ] विरुद्धता, प्रतीपता, वैर, दुश्मनाई: ( गउड; नाट-मालती १३८; भवि )। विरोहय वि [ विरोधक ] विरोध-कर्ताः ( भवि )। चिरोहि वि [विरोधिन् ] दुश्मन, प्रतिपन्थी; (पि ४०५: नाट--शकु १६)। विरोहिय वि [ विरोधित ] विरोध-प्राप्तः; ( वजा ७० )। त्रिल अक [ब्रीड्] लजा करना, शरमिन्दा होना। संकु—चिलिऊण; (स ३७५)। विल न [बिल ] नमक-विशेष; एक तरह का नीन: ( ग्राचा २, १, ६, ६)। चिंऌइअ वि [ दें ] १ अधिज्य, धनुष की डोरी पर चढ़ाया हुच्चा; २ दीन, गरीब; (दे ७, ६२)। ३ जपर चढ़ाया दुत्रा, त्रारोपित; "त्राणा जस्स विलङ्त्रा सीसे सेसव्य हरिहरेहिंपि" (धरा २५), "पहुमं चित्र रहुवइगा उवरिं हिम्रए तुलिम्रो भरोव्वं विलइ्म्रो" (से ३, ५)। विल्ओलग पुं [दे ] लुंटाक, लुटेरा; (राज)। विलओली स्त्री [दें,] १ विस्वर वचन; २ विलोकना. तलाशी; (पगह १,३—पल ५३)। देखो विल-कोली°। चिलंघ सक [ चि+लङ्घ् ] उल्लंघन करना। विलंघेंति; / (धर्मसं ८४२)। वकु--चिलंघंतः (काल)। विलंघण न [विलङ्घन] उल्लंघन, श्रतिक्रमण; "ही ही सीलविलंघगां" ( उप ५६७ टी )। विलंघल ( अप ) देखो विहलंघल; ( सर्गा )। विलंघलिअ ( अप ) वि · [ विह्वल। ङ्गित ] व्याकुल शरीर वासा "मुच्छविलंघसिउ" ( सगा )।

विलंब—विलाविअ ] विलंब देखो विडंब=वि + डम्बय्। वक्-विलंबमाणः (धर्मसं १००५.)। विलंब अक [वि+लम्ब्] १ देरी करना। २ सक. √लटकाना, धारण करना। कर्म—विलंबीग्रदि (शो); ( नाट—विक ३१ )। वक् —विलंबंतः ( से ३, २६ )। संकृ—विलंबिअ; (नाट—वेगाी ७६)। कृ— विलंबणिज्जः ( श्रा १४ )। चिलंब पुं [ बिलम्ब ] १ देरी, स्र-शीवता; (गा থ্নন )। २ तप-विशेष, पूर्वार्ध तप; (संबोध ५८)। ३ न∙ नक्तल-विशेष, सूर्य ने परिभोग कर छोड़ा हुन्रा नक्ततः (विसे ३४०६)। विलंबग वि [ विलम्बक ] धारण करने वालाः (सूत्र १, ७, ८)। विलंबणा देखो विडंबणा; (प्रास् १०३)। चिलंबिअ वि [ चिलम्बित ] १ विलम्ब-युक्तः ( कप्प ) । २ न. नक्तत-विशेप; ( वव १ )। ३ नाट्य-विशेप; ( राय )। चिलक्ख वि [ चिलक्ष ] १ लंजित, शरमिन्दा; ( से १०, ७०; सुर १२, ६६; सुपा १६८; ३२८; महा; भवि )। २ प्रतिभा-श्रृत्य, मृढ; (से १०, ७०)। विलक्त न विलक्ष्य विलक्ता, लजा, शरमः ( सुर ३, १७६)। चिलिबाम पुंस्री जपर देखो; "उवसमियविलिक्सम-" ( भवि )। चिलगा सक [चि+लग] १ अवलम्बन करना, सहारा लेना। २ चढ़ना, आरोहरण करना। ३ पकड़ना। ४ चिपटना । गुजराती में 'वळगवुं' । विलग्गिस, विलग्गे-जासिः; (महा)। वकः—विलग्गंतः; (पि ४८८)।

चिलग वि [ चिलस ] १ लगा हुआ, चिपटा हुआ; संलग्न. "जह लोहिसला श्रप्पंपि बोलए तह विलग्ग-परिसंपि" ( संवोध १३; से ४, २; ३, १४२; गा १८८; ३५२: महा )। २ अवलम्त्रितः (सुर १०, ११४)। 🗦 ब्रारुढ; "श्रन्नया ब्रायरिया सिद्धसेलं तेगा समं वंदगा विलग्गा" ( सुख १, ३ )। विलज्ज अक [वि+लस्ज् ] शरमाना। विलजामि: ( कुप्र ५७ )। विलिद्धि पुंस्ती [वियप्रि] साढ़े तीन हाथ में चार भ्रंगुल कम लट्टी, जैन साधुर्यों का उपकरण-दंड; ( पव ८१ )। विलद्ध वि [विलञ्घ] अञ्जी तरह प्राप्त, सुलन्ध;

(पिंग)। विलिप्प पुं [विलालमन्] एक नरक-स्थानः (देवेन्द्र <sub>२</sub>६ ) । विद्रुभ सक [ खेर्य ] खिन करना, खेद उपजाना। विलिभेइ; (प्राकृ ६७)। विहमा स्त्री [दे] ज्या, धनुष की ड़ोरी; (दे ७, 38)1" विरुप पुं [दे] सूर्य का अस्त होना; (दे ७, ६३; पाश्र )। चिल्य पुं [ ज़िलय ] १ विनासः; ( कुप्र ५१; १६७; ती ३)। २ तल्लीनता; (ती ३)। ३ पुं. एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २६)। विल्या स्त्री [ विनिता ] स्त्री, महिला, नारी; ( पाद्य; दे २, १२५; पड्; कुमा; रंभा; भिव )। विलंब अक [वि+लण्] रोना, काँदना, चिलाना। <sub>वित्</sub>पवद्द; ( पड् ; महा)। वकु—विलवत, विलवमाण; ( नहाः; गाया १, १—पत्र ४७)। विलंबण वि [विलंपन] रोने वाला, चिलाने वाला। °या स्त्री [°ता] विलाप, ऋन्दन; (श्रीप)। चिलंचिअ न [चिलंपित ] विलाप, ऋन्दन; (पाम्र ; ऋौप )। विलिचर वि [विलिपतृ] विलाप करने वाला; (कुमा; संग्रा)। विलस् अक [वि+लस् ] १ मीज करना। २ चमकना। विलसइ, विलसेसु; (महा)। वकु-न्निलसंत; (कप्प; सुर १, २२८)। विलस्गण न [विलसन] १ विलास, मीज; (उप पृ १ ति १)। २ मीज करने वाला; ( सुर १, २२१ टि )।

चमवं; (महा)। विलक्षिर वि [ विलसितृ ] विलासी, विलास करने वाला; (सुपा २०४; २५४; धर्मवि १६; सरा।)। चिला देखो चिरा। "मयगां व मगां मुगिगगोवि इंत सिग्धं चिय विलाइ" ( भत्त १२७ ), "तावेरा व नवरणीयं विलाइ सो उद्धरिज्जंतो" (कुप १०५)। विलाह देखो विराल; (प २४१)। विलात पुं [ विलाप ] कन्दन, परिदेवन; ( उव )। विलाविअ वि [ विलापित ] विलाप-युक्तः; (वै ८६;

चिलक्तिय न [ चिलसित ] १ चेष्टा-विशेष: २ दीति,

भवि )। विलास पु [ विलास ] १ स्त्री का नेत-विकार; २ स्त्री की श्रंगार-चेन्टा विशेप, ग्रंग ग्रीर किया-संवन्धी स्त्री की चेष्टा-विशेष; ( पराह २, ४—पत्र १३२; ग्रोप; गउड )। २ दीप्ति, चमक; (कुमा; गउड)। ३ चेष्टा-विशेष, मौज; (गउड)। °पुर न [ °पुर] नगर-विशेष; (सुपा ६२२)। वर्ड स्त्री [ व्वती ] स्त्री, नारी, महिला; (स १०, ७१: गउड)। विलासि वि [विलासिन् ] १ मौजो, शौकीन; (हास्य १३८; गउड)। २ चमकने वाला; स्त्री— णी; "चंदविलासिर्गाञ्चो चंदद्धसमललाडाञ्चो" ( ग्रीप )। विलासिअ वि [विलासिक, 'सित ] विलास-युक्तः (गा ४०५)। बिलासिणी स्त्री [बिलासिनी] १ नारी, स्त्री; २ वेश्या; ( गा २६३; ८०३ छ: गउड; नाट—रता ६; पि ३४६; ३८७) देखो बिलासि। विलिअ न [ व्यलीक ] १ कंदर्प-संवन्धी त्रपराध, गुन्हा; (कुमा; गा ५३)। २ अप्रकार्य; (गा ५३)। ३ अप्रिय, विप्रिय; ( गा ५३; पाअ )। ४ अनृत, असत्य; प् प्रतारस्या, टगाई; ६ गति-विपर्यय; ७ वि. ग्रपराधी; স্বর্গার্থ-কর্না; ১ বিপ্রিय-কর্না; ১০ কুত বালন वाला ; (हे १, ४६ ; १०१)। शिलिअ वि शिक्षेडित लिजित, शरमिन्दा; (पात्र); षड् )। ्बिलिअ न [दे श्रीडित] लजा, शरम; (दे ७, ६५; सपा )। बिलिइअ वि व्यलीकित व्यलीक-युक्तः, "विलि-(१ तिइ) ए विड्डे " (भग १५ — पत ६ ८१; राज)। विलिंग सक [वि+लिङ्ग्] त्रालिङ्ग करना, स्पर्श करना। विलिंगेज; ( श्राचा २, ६,३)। विलिंजरा स्त्री [दे] धाना, भुने हुए जौ; (दे ७, ६९)। विलिंप सक [ वि+लिप् ] लेप करना, लेपना, पोतना। विलिंपइ; (सण्)। संक्र—विलिंपऊणः (सण्)। हेकु-विलिंग्तिए: (कस)। प्रया-वकु-विलिं-पानंत; ( निचू १७ )। विळिज्ज अक [वि+ला] १ नष्ट होना। २ पिघलना।

विलिजइ, विलिज'ति, विलिज; ( हे ४, ५६; ४१८; भिव;

अज्भ ५५; संबोध ५२; गच्छ २, २६)। वकु-

विलिज्जत, विलिज्जमाण; (पउम ६, २०३; २१, २२)। विलित देखो विलिअ=बीडित; (उप २६६)। विलित वि विलिएत ] लिपा हुआ, जिसको विलेपन किया गया हो वह; ( सुर ३, ६२; १०, १७; भिव ) 🟸 विलिब्बिली स्त्री दि ] कोमल और निर्वल शरीर वाली स्त्री, नाजुक वदन वाली नारी; (दे ७, ७०.)। विलिह सक [वि+लिख़] १ रेखा करना। २ चित वनाना। ३ खोदना। विलिहहः (भवि)। वक्-बिलिहमाणः ( पडम ७, १२०)। कवकु-विलिहिज्ज-माणः (कप)। हेक-विलिहिडं: (कप्)। ग्रिलिह सक [ झि+लिहु ] १ चाटना । २ चुम्बन करना । विलिहंतुः (कप्)। वकु—विलिहंतः (गच्छ १, १७; भत्त १४२)। िलिहण न [ चिलेखन ] रेखा-करणः; ( तंदु ५० )। बिलिहिअ वि बिलिखित ] चिनितः ( सुर १२, २०)। िलीअ देखो हिलिअ=बीडित; ''सोगविवसो विलीग्रां'' (कुप्र१३५)। िलीअ देखो चिलिअ=व्यलीकः "मन्म विलीयं नरवइस्स परिवसइ किंपि चित्ते" ( सुपा ३०० )। िलीइर वि [चिलेतु] द्रवण-शील, पिघलने वाला: ( कुमा )। त्रिलीण वि [ ज़िलोन ] १ पित्रला हुन्रा, द्रवीभृत; २ विनष्ट; "सावि तुह भागाजलागो मयगो मयगां विद्य विलीग्गां" ( धगा २५; पात्र्य; महा; भवि )। ३ जुगुप्सित: ( पगह १, १-पल १४ )। िल्ंगयाम वि [दें] निर्श्रन्थ, श्रकिंचन, साधु; "एस विलुंगयामे। सिजाए" ( स्राचा २, १, २, ४ )। विलुंचण न [ विलुञ्चन ] उन्मूलन, उखेड़ना; ( परह १, १-पत्र २३)। विहुंप सक [वि + छुप्] १ लूटना। २ काटना। ३ विनाश करना। विल्ंपंति, विल्ंपहः; ( स्राचाः; गुःस २, १, १६; पि ४७१), "अत्थं चोरा विल्पिति" (महा)। वकु—चित्रुंपमाणः; (सुपा ५७४)। कवकु—विखुप्पंत, विखुप्पंमाण; ( पडम १६, ३१ ; सुपा ८० ; सुर २, २१ ; उवा )।. विलुंप सक [काङ्क्ष्] अभिलाष करना, चाहना। विलुंपइ ; ( हे ४, १६२ )।

विलंपइत्तु वि विलोपतु विलोप-कर्ता, काटने वाला; (, स्त्र्य २, २, ६)। <sup>\</sup> चिऌंपय पुं [ दे ] कांट, कोड़ा; ( दे ७, ६७ ) । विलुंपिअ वि [काङ्क्षित ] ग्रिभिलपित; (कुमा ७, ्रिन ; दे. ७, ६६ )। √चिऌंपिअ पुं [ दे. चिलुप्त ] अशित, क्वसित, खाया हुऱ्या; "घत्थं कवलियं त्रासियं विलुपियं वंफियं खइ्यं" (पात्र)। देखो विकुत्त। विलुं ित् देखो विलुंपइत्; ( ग्राचा )। विद्धक्क [दे] छिपा हुआ ; (भिव )। विलुक्क वि [ विलुक्कित ] विमुग्डित, सर्वथा केश-रहित किया हुच्चा; (पिंड २१७)। बिलुत्त वि [बिलुप्त ] १ काटा हुन्रा, छिन्नः "विलुत्त-केर्सि" (पडम १०२, ५३; पग्रह १, ३—पत्र ५४)। २ लुपिटत, लुटा हुच्चा; "इमाइ च्रडवीइ वाणियगसत्थो । मह पुरिसेहि विलुत्ता, पत्तं वित्तं तिहं पडरं" (सुर११, ४८)। ३ विनष्ट; "तुमं उरा। जलविलुत्तप्यसाहरा। जेव सुमरसि" (कप्पू)। क्किल्रत्तहिअअ वि दि ] जो समय पर काम करने को न जानता हो वह; (दे७, ७३)। चिलुप्पंत ्रे देखा बिऌुंप। विछुप्पमाण चिल्रलिअ वि [ चिल्रुलित ] उपमर्दितः, ( से ६, १२ )। चिल्रुण वि [ चिल्रुन ] काटा हुन्ना, छिन्न; ( सुपा ६ )। विलेवण न विलेपन १ शरीर पर लगाने का चन्दन, कुंकुम च्यादि पिष्ट : द्रव्य; ( कुमा; उवा; पाच्य )। २ लेपन-किया; (र्म्याप)। बिलेबिअ वि बिलेबित विलेपन-युक्तः (सण्)। चिलेचिआ स्त्री [चिलेपिका] पान-विशेप; (राज)। विलेहिश वि विलेखित ] चिलित किया हुआ; (सुर १२, ११७ )। विलोअ सक [वि+लोक् ] देखना । कर्म-विलोइज्जंति, 🖢 विलोईग्रांति; (पि ११)। कवकु—विलोइज्जमाण; (उप पृ ६७)। संकृ—चिलोइऊण; (काप्र १६५)। विलोअ पुं [ बिलोक ] चालांक, प्रकाशः (उप पृ ३५८)। विलोश देखां विलोव; ( सुपा ४४० )। विलोधण पुन विलोचन ] ग्राँख, नेतः (काप १६१: गा ६७०; सुपा ५२६ )।

विलोअण न [ विलोकन ] १ देखना, निरीक्तणः; २ वि. देखने वाला; ''लोयालोयविलोयग्राकेवलनागो्ग् नायमावस्स'' ( सुर ४, ८६ )। विलोह अक [ विसं+वद ] १ अप्रमाणित होनाः भूटा सावित होना। २ उत्तटा होना, विपरीत होना। विलोट्टइ, विलोट्टए; (हे ४, १२६; भवि; स ७१६)। ¡ वि [ विसंवदित ] १ जो भूठा सावित ग्रिलो**ट्टिअ** ∫ हुत्र्या हो; (कुमा ६, ८८)। कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-च्युत; ''कन्नाए सयगामहिलाई-लोयवरुत्रो विलोट्टो सो" (उप ५६७ टी )। ३ विरुद्ध वना हुत्रा; "चउरो महनरवद्यां विलोष्टि (१ हि) या चउ दिसिं पि ग्रइवलियो।" (सुपा ४५२)। विलोड सक [ वि+लोडय ] मंथन करना। विलोडेइ: ( कुप्र ३४७ )। विलोडिय वि [विलोडित ] मथित; (कुप्र ७८)। विलोभ सक [वि+लोभय्] १ लुब्ध करना, लुभाना, भ्रासक्त करना। २ लालच देना। ३ विस्मय उपजाना। कु—विलोभणिज्जः ( कुप १३८ )। चिलोल देखो चिलोड। वकु—चिलोलंत; ( उप पृ ७७ )। विलोल श्रक [ वि+लुर् ] लेटना । "विलोलंति महीतले विस्िायंगमंगा " (पगह १, १--- पत १८)। विलोल वि विलोल विचल, ग्रस्थिर; (सं २, १६; गउड ; कप्पू )। चिलोच पुं [ चिलोप ].लूट, डकैती; "सत्थविलोवे जाए" ( सुर १५, १५ )। विलोबण न [ विलोपन ] अपर् देखाः; "परधर्णावेलाव-णाई्गं " ( उव )। विलोवय वि [ विलोपक ] लूटने वाला, लुटरा; "श्रदा-रामिम विलोवए" ( उत्त ७, ४ )। िलोह देखो विलोभ। हेक-विलोहर्दु° (शौ); (मा ४२)। विल्लोहण वि [ विल्लोभन ] १ त्राश्चर्य-कारक; २ लुभाने वाला; "मुद्धमइविलोहगां नेयं" ( श्रावक १३२ ) । विल्ल ग्रक [ वेल्ल् ]: चलना, हिलना "विल्लंति द्दुम-पल्लवा" (रंभा)। विद्छं देखो विद्छ; ( हे १, ८५; राज )। विंत्ल वि [ दे ] १ अञ्छ, स्वच्छ; २ विलसित, विलास-युक्त; (दे ७, ८८)। ३ पुंन. सुगंधी द्रव्य-विशेष, जो

```
धूप के काम में च्राता है; 'डज्भंतविल्लगुग्गुलुपवियंभिय-
 धूमसंघायं" ( स ४३६ )।
विल्लय देखो चिल्लअ; ( ग्रीप )।
विल्लय देखो वेल्लगः ( सुपा २७६ )।
विल्लरो स्त्री [ दे ] केश, बाल; ( दे ७, ३२ )।
विल्लल देखो बिल्लल; (इक)।
विल्लहरू देखो वेल्लहरू; (प्रवि २३)।
विरुठी स्त्री [ विरुवी ] गुच्छ-वनस्पति-विशेष; (पराणा
  १-पत्र ३२)।
चित्ह वि [ दे ] धवल, सफेद; ( दे ७, ६१ )।
विव देखो इव; ( हे २, १८२; गा २६०; ६०६ ग्र; कुमा )।
विवइ स्त्री [विवद्] विपत्ति, कष्ट, दुःखः ( उप ७७१; हे ४,
 ४००)। °गर वि [ °कर ] दुःख-जनक, (कुमा)।
विवइ स्त्री [विवृति ] व्याख्या, विवरण, टीका; ( कुप्र १६ )।
  देखो विवदि।
विवइण्ण वि विप्रकीणी विखरा हुन्नाः (पउम ७८,
  २६; से ५, ५२; १३, ५६)।
विवंक वि [ विवक्त ] विशेष वाँका; (स २५१)।
वित्रंचिआ स्त्री [ द्विपञ्चिका ] वाद्य-विशेष, वीग्णा;
 (पाञ्च)।
विवक्ख वि [ त्रिवक्क ] १ अच्छी तरह पूर्ण किया हुआ;
  २ प्रकर्ष को प्राप्त, अत्यंत पका हुआ; ३ उदय में आगत,
  फलाभिमुखः; विवक्कतवबंभचेराणं देवाणं श्रवन्नं वदमागे"
  ( ठा ५, २—पत ३२१ )।
चिन्नक्ष पुं [ विपक्ष ] १ दुरमन, रिपु, विरोधी; ''विवक्ख-
  देवीहिं" ( गउड; स ५६४; ऋच्चु ३१ )। २ न्याय-
  शास्त्र-प्रसिद्ध विरुद्ध पत्त, वह वस्तु जहां साध्य त्र्यादि का
  त्र्यभाव हो, ( दसनि १--गाथा १४२ )। ३ विपरीत धर्म:
  ( श्रग्रा )। ४ वैधर्म्य, विसदृशता; ( ठा १ टी—पत्न;
  १३)।
विवक्षा स्त्री [ विवस्ता ] कहने की इच्छा; ( पंच १, १०;
  भास ३१; दसनि १, ७१)।
विवग्ध वि [विन्याध्र] न्याष्ठ के चमड़े से मढा हुआ,
  व्याघं-चर्म-युक्तः; ( आचा २, ५, १, ५ )।
विवच्चास पुं [ विपर्यास ] विपर्यय, विपरीतता, व्यत्यास;
  ( उत्त ३०, ४; सुख ३०, ४; ग्रोघ २६८ )।
विवच्छा स्त्री [ विवत्सा ] १ एक महा-नदी; (ठा १०--
  पत्र ४७७ )। २ वत्स-रहित स्त्री; ( राज )।
```

```
विव्जज अक [वि + पद्] मरना नष्ट होना। विवज्जइ,
 विवज्जामि; (स ११६; पच्च १४; सुख २, ४५)।
 भवि—विविज्जिही; (कुप्र १८६)। वक्ट-विवज्जंत;
 ( नाट---रत्ना ७७ )।
विवज्ज सक [ वि + वर्जयू ] परित्याग करना । विवज्जेहें;
 (उव)। वक्-विवज्जयंत, विवज्जमाण; (उव;
 धर्मसं १०३२)। कु--- विवज्जणिज्ज विवज्जणीयः
 ( उप ५६७ टी; ग्रमि १८३ )।
विवज्ज वि [ विवज्जे ] १ रहित, वर्जित; ' मउडविवन्जाहरणं
 सब्वं से देइ भट्टस्स" (सुपा २७१)। २ परित्याग, परिहार;
 (पिंड १२६)।
विवज्जग वि [ विवर्जक ] वर्जन करने वाला; ( सूत्र २,
 ६, ५)।
विवज्जण न [ विवर्जन ] परित्याग; ( रत्न २२ )।
बिञ्जजणया ) स्त्री [ चिञ्ज ना ] परित्याग, परिहार,वर्जन:
बिव्दज्जणा 🕽 ( सम ४४; उत्त ३२. २; दसचू २, ५ )।
विञ्ज्जत्थ वि [ विपर्थस्त ] विपरीत उलटा; ( पंचा ११,
  ३७; कम्म १, ५१)।
विवज्जय पुं [विवर्षय ] विपर्यास, व्यत्यास, वैपरीहरूः;
 (पात्र्य; उप १४२ टी; पव १३३; पंचा ६, ३०; कम्म १.
  ٧٤ ) ١.
विविज्जास पुं [ विपर्यास ] १ विपर्यय, व्यत्ययः, ( पात्रः,
  पंचा ८. ११)। २ भ्रम, मिथ्याज्ञान; ( सुर ६, १५४)।
चिवजिज व [ विवजित ] रहित, वर्जित, परित्यक्त;
  ( उव; दं ३६; सुर ३, १५५; रंभा; भवि )।
विलह अक [ वि + वृत् ] वरतना, रहना । विवट्टइ; ( हे ४,
  ११८)। वकु-विचद्दमाणः (कुमा ६, ८०; रंभा)।
विवडिय वि [ विपतित ] गिरा हुन्नाः; ( पउम १६,) २२;
  भग ७, ६ टी--पत्र ३१८)।
विवड्ड अक [ वि + वृध् ] बढ़ना। बक् — विवड्डमाण;
  ( गाया १, १० टी-पत १७१)।
विवङ्कण वि [ विरुधेन ] बढ़ाने वाला; "मयविवङ्ढगां"
  (उत्त १६, ७), स्त्री—°णी; (उत्त १६, २)। देखें।
  विवद्धण ।
विवड्डि स्त्री [ त्रिवृद्धि ] बढ़ाव. वृद्धिः; ( पंचा १८, १३ )।
विवड्रिअ वि [ विवद्ध ] बढ़ा हुन्नाः; ( नाट—पिंग )।
विदणि पुंस्री [ त्रिपणि ] १ वाजार; ( सुपा ५३० )। २
  हाट, दूकान; "विवर्णी तह त्रावरणी हट्टो" (पात्र )।
```

चिवणोय वि [ व्यपनीत ] दूर किया हुआ, हटाया हुआ; (कप्प)। विवण्ण देखो विवन्त=विपन्नः ( उत्त २०, ४४; गा ५५० 翔 ) । विवण्ण वि [ विवर्ण ] १ कुरूप, कुडौल; ( से ५, ४७; दे ६७६)। २ फीका, निस्तेज, म्लान; (ग्णाया १, १--पल २८; से ८, ८७)। विवण्ण वि [ द्विपर्ण ] १ दो पत्र वाला; २ पुं. वृत्त, पेड़; (राज)। विवत्त पुं [ विवर्त ] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेप; (सुज्ज २०)। विवित्त स्त्री [विपत्ति] १ विनाश; (गाया १, ६--पत १५७; विपा १, २---पत ३२; सुपा २३५; उव )। २ मरण, मोत; (सुर २, ५१; स ११६)। ३ कार्य की श्रसिद्धिः; (सुपा २३५: उवः वृह १) । ४ श्रापदा, कन्टः; (सुपा २३५)। विवित्तिभ वि [ विवित्तित ] फिराया हुन्ना, धुमाया हुन्ना; (से ६, ५०)। चिवत्थ पुं विवस्त्र ] एक महाग्रह ; (सुज्ज २०)। विरुदि स्त्री [ विवृति ] १ विवरण, टीका; २ विस्तार; (संचि ६)। विवदण न [विवर्धन ] दृद्धि, वढ़ाव; (कप्प)। देखो विवड्डण । विवद्धणा स्त्री [ विवर्धना ] वृद्धि, वढ़ाव; ( उप ६७५ )। विवद्धि पुं [ विवर्धि ] देव-विशेप; ( अग्रा १४५ )। विवन देखो विद्यणण=विवर्णः; ( सुपा ३१६ )। विवन्न वि विपन्न । १ नाश-प्राप्त, विनन्दः ( गाया १, ६---पत्न १५७; स ३४५; सुपा ५०६)। २ मृत, मरा हुन्रा; ( पडम ४४, १०; उत्त १०, ४४; स ७५६; सूत्र्यनि १६२; धर्मावे १४४)। विवय अक [वि + वद् ] भवड़ा करना, विवाद करना। वकु—विवयंत; (सुपा ५४६; सम्मत २१५)। । / वित्रय वि [ दे ] विस्तीर्ग्यः; ( पड्)। विवया स्त्री [ विपदु ] कष्ट, दुःख; ( उप ७२८ टो )। विवर सक [वि+वृ] १ वास सँवारना । २ विस्तारना । ३ व्याख्या करना। विवरइ; (भवि), विवरेहि; (स७१७)। वक-"केसं निवस्स विवरन्ती" ( कुप्र २५५ )। विवर न [ विवर ] १ छिद्र; ( पात्र्य; गउड; प्रासू ७३ )।

२ कन्दरा, गुहा; (से ६, ४६)। ३ एकान्त, विजन, "कामज्भयाए गिण्याए वहूिण श्रंतरािण य छिदािण य विवराणि य पडिजागरमागो २ विहरति" (विपा १, २— पल ३४)। ४ पुंन. त्र्याकाशः, (भग २०, २)। **विवरंमु**ह वि [ विपराङ्मुख ] विमुख, पराङ्मुख; ( पउम ७३, ३०; से ६, ४२ )। विवरण न [ विवरण ] १ न्याख्यान; "सोऊग् सुमिग्ग-विवरगां" ( सुपा ३८ )। २ व्याख्या-कारक ग्रन्थ, टीका: (विसे ३४२२; पव--गाथा ३६; सम्मत्त ११६)। ३ बाल सँवारनाः (दे १, १५०: पव ३८ )। विवरामुह 🧎 देखेा विवरंमुहः ( भिवः; से ११, ८५)। विवराहुत्त ∫ विवरिअ वि [ विवृत ] व्याख्यात; ( विसे १३६६; स ७१७)। देखो विद्युअ। विवरिअ ( अप ) नीचे देखो; ( सरा )। विवरीअ वि [विपरीत] उलटा, प्रतिकृतः; ( भग १, १ टी; गउड; कप्पू; जो १२; सुपा ६१०)। °ण्णु वि [ °ज्ञ ] उलटा जानने वाला; ( धर्मसं १२७४ )। विवरीर ) ( ग्रप ) ऊपर देखो; "घइ' विवरीही बुद्धडी होइ विवरेर ) विखासही कालि" (हे ४, ४२४), "माइ कज्जु विवरेरस्रो दीसइ" (भिव )। विवरुक्क ) वि [ विपरोक्ष ] परोक्ष, ग्र-प्रत्यक्ष; "जाव विवरोक्ख 🕽 चिचय दहवयणो विवरोक्खो भ्रावलीए ध्याए" ( पउम ६, ११ )। २ न. अभावः "पासिम्म अहं-कारो होहिइ कह वा गुणाण विवक्क्षे" (गउड ७६)। ३ परोक्ता, अप्रत्यक्तपन ; "इय ताहे भावागयपञ्चक्खायंतगारवद्दगुणाण । विवरोक्खिम्मि वि जाया कई गए संवोहणालावा" (गउड १२०४)। विवल अक [वि+वल्] मुड़ना, टेढा होना; (गउड ४२४)। विवला ) अक [विपरा+अय् ] पलायन करना, भाग विवलाञ्च ∫ जाना । विवलाइ, विवलायइ, विवलाञ्च ति; ( गउड ६३४; ११७६; पि ५६७)। वकु—विवलाअंत, विवलाअमाण; (से ३, ६०; गा २६१; गउड १६६; सं १५, १४; गउड ४७२ )। विवलाअ वि [ विपलायित ] भागा हुआ; ( सं १, २; १४, ३०)।

```
विवल्छिअ वि [ विवलित ] मोड़ा हुन्ना, परावर्तितः; ( गा
 ६८०; गउड ४२४; काप्र १६५)।
विवलोअ देखो विवरीअ; "विवलीग्रभासए" ( ग्रगु )।
विचल्हत्थ वि [ विपर्यस्त ] विपरीत, उत्तटा; ( से ६, ८ )।
विवस वि विवश । १ अधीन, परायत्त, परतन्त्र; ( प्रासू
  १०७; कुमा; कम्म १, ५७)। २ वाध्य, लाचार; ( कुप्र
  १३५)।
विवह सक [वि+वह ] विवाह करना, शादी करना;
  (प्रामा)।
विवहण न [ विव्यधन ] विनाशः ( गाया १, १---पल
  ६५)।
विवाइअ वि [विपादित ] व्यापादित, जो जान से मार
  डाला गया हो वह; ''छिद्देश विवाइस्रो वाली'' (पउम
  ३, १०; उत्त १६, ५६; ६३ )।
विवाउग वि [ विवादक ] विवाद-कर्ता; (स ४५६)।
 विवाग पुं [विपाक ] १ कर्म-परिग्णाम, सुख-दुःखादि
  भोग रूप कर्म-फल; (ठा ४, १---पत्र १८८; (विपा १,
  १; उनः; सुपा ११०; सग्पः; प्रासू १२२ ) । २ प्रकर्षः; "वय-
  विवागपरिग्णामा" (ठा ४, ४ टी-पत २८३)। ३ पाक-
  काल: "जं से पुर्णो होइ दुहं विवागे" ( उत्त ३२, ३३ )।
  °विजय पुंन [°विवय] धर्मध्यान का एक भेद, कर्म-फल
  का ऋनु-चिन्तनः (ठा ४, १--पत १८८)। °सुय न
  [°श्रु.त] ग्यारहवाँ जैन श्रङ्ग-ग्रन्थ; (सम १; विपा १, १;
  ख्रीप )।
 विवागि वि [ विपाकिन् ] विपाक वाला; ( अज्भ ११३ )।
 विवाद ) पुं [ विवाद ] मध्या, तकरार, वाक्-कलह,
 विवाय ∫ जवानी लड़ाई; ( उवा; उव; स ३८५; सुपा
  २५२; ३६१)।
 विवाय सक [वि+पादय्] मार डालना। विवाएिम;
  (विसे २३८५)। वकु—विवाएंत, विवायंतः (पउम
   ५७, ३१; २७, ३७ )।
 विवाय देखो विवाग; ( सुर १२, १३६; स २७५; ३२१;
```

"सन्वं चिय सुहदुक्खं पुन्विज्जयसुक्यदुक्कयविवाया।

(उप ७२८ टी)

जायइ जियागा जं ता को खेत्राो सकयउवभागे"

विवायण वि [ विवादन ] विवाद-कर्ती; ''ते दोवि विवायगु

सं ११८; सण् )।

व्य रायकुले" (धर्मवि २०)।

विवाविड न [ दे ] त्र्रातिशय गोरव; ( संन्ति ४७ )। विवाह सक [वि+वाहय्.] लग्न करना, शादी करना। विवाहेमोः; ( कुप्र १३१ )। विवाह देखो विआह=विवाह; ( उवा; स्वप्न ५१; सम 🐒: ८८)। "गणय पुं [ "गणक ] ज्योतिषी, जोशी, (दे ६, १११ )। °जन्न पुं [ °यज्ञ ] विवाह-उत्सव; ( मोह ४४ )। विवाह देखो विआह=विवाध; ( सम १ ; ८८ )। विवाह° देखो विआह°=न्याल्या; ( सम १; ८८ )। विवाहाविय वि [विवाहित ] जिसकी शादी करायी गई हो वह; (महा)। विवाहिय वि [ विवाहित ] जिसकी शादी हुई हो वह; ( महा; सणा )। विविद्सा स्त्री [विविदिषा ] जानने की इच्छा, जिज्ञासा; ( अज्भ ६६ )। विविक्क देखो विवित्तः; (सूत्र १, १, २, १७)। विविच संक [ वि⊹िवच् ] पृथक् करना, द्यलग करना । संक्र—विविचित्ता; ( स्त्रंप्र २, ४, १० )। विविण न [विपिन] वन, (जंगलः; गउडः; नाट—चैत ७२)। विवित्त वि [ विविक्त ] १ रहित, वर्जित ; २ पृथग् भूत; (दस ८, ५३; भग ६, ३३; उत्त २६, ३१; उव )। ३ विविध, अनेकविधः "श्रासवेहिं विवित्तेहिं तिप्पमाणो हियासए। गंथेहिं विवित्तेहिं च्याउकालस्स पारए " ( म्राचा १, ८, ८, ६; १०)। ४ न. एकान्त, विजन; "िकंतु विवित्तमाइसउ तास्रो" (स ७४३ )। विविदिअ वि [विविदित ] विशेष रूप से ज्ञात: (पगह २, १—पत्र ६६ )। विविदिसा देखो विविद्दसा; (पंचा ३, २७)। विविद्धि पुं [ विवृद्धि ] उत्तर भद्रपदा नज्ञल का ग्रधिष्ठाता देव ; ( ठा २, ३—पत ७७ )। विविह वि [विविध ] अनेक प्रकार का, बहुविध, भाति भाँति काः ( ग्राचाः रायः उवः महा )। विवुअ वि [ विवृत ] १ विस्तृत; २ न्याख्यात; ( संच्नि ४ ) । विद्युज्भ अक [ दि+वुत्र् ] जागना । विद्युज्मिदि ( शो ); (प्राप)। विबुड्डि देखो विबड्डि ; ( ग्रोघमा १३६; स १३५)।

७४ )।

विद्वदि देखो विवदि ; ( प्राक्त १२ )। विवुह देखो विवुह; (सण्)। विवुद देखो विवुअ; ( प्राकु ८; १२ )। विवेअ देखो विवेग; (कुमा; महा ५२; ७७)। °न्तु वि िंज्ञ ] विवेक-ज्ञाताः ( पउम ५३, ३८८ )। विवेश पुं [ विवेष ] विशेष कंपः ( सुपा १४ )। विवेद वि [ विवेकिन् ] विवेक वाला; ( सुपा १४८; कुमा; संग्रा )। विवेग पुं [ विवेक ] १ परित्याग ; ( सूत्र्य १, २, १, ८; ठा २, ३; श्रोप; श्राचानि ३०३)। २ ठीक २ वस्तु-स्वरूप का निर्माय, विनिश्चय; ( ऋोप; कुमा )। ३ प्रायश्चित्त; ( ग्राचा १, ५, ४, ४ )। ४ पृथक्कररा ; ( ग्रोप )। विवेगि देखो विवेइ ; (सुपा ५४३ ; कुप्र ४७)। विबेच सक [ वि + वेचयू ] विवेचन करना, ठोक २ निर्णय करना, विवेक करना । कर्म-विवेचिज्जद्दः (धर्मसं १३१०)। हेकु-विवेचितुं; (धर्मसं १३११)। विवेयण न [ विवेचन ] विवेक, निर्णय; ( विसे १६४२ )। ं विवोस्त पुं [ दे ] विशेष कोलाहल, कलकल त्रावाज; 🌱 ''विवोलेेगा सवगासुहयं'' ( स ५७१ )। विवोलिअ वि [ दे ] व्यतिकान्त, गुजरा हुत्रा, ''कहकहिव विवोलिया मे रयखी" स ५०६)। विवाह दंखो विवोह; (भवि)। विब्ब सक [ वि+अय् ] व्यय करना, खर्च करना। "चिंता-मिणाप्पमावा संपज्जइ तस्स दविगामइपउरं। तं विव्वइ जिल्लामवर्णे" (सुपा ३८२)। कु "विञ्वेयञ्जो" (सुपा ्र४२४; ५८६ )। देखो विव्तः=वि=श्रय्। विञ्जाय वि [ दे ] १ त्र्यवलोकित ; २ विश्रान्त; ( दे ७, 5E)1 विञ्जोअ देखो विश्वोअ; ( कुमा )। विञ्वोयण [दे] देखो विञ्वोयण ; (कप्प)। विस सक [ निश् ] प्रवेश करना । विसइ, विसंति; ( वज्जा २६; सण्; गउड )। वक्-िविसंत; ( गउड )। संक्-`विसि**ऊण**ः ( गउड )। ' विस सक [वि + शृ] १ हिंसा करना। २ नष्ट करना। कवकु-विसिज्जमाण, विसीर तः; (विसे ३४३७; अच्चु

विस पुंन [ विष ] १ जहर, गरल, हलाहल; "भत्ति नट्ठो

दुहावि विमोहविसो" (सम्मत्त २२६; उवा; गउड; प्रास्

१२०; कुमा )। २ पानी, जल; ( से ८, ६३)। ° नंदि पुं [ °निन्दन् ] प्रथम वलदेव का पूर्वभवीय नाम : (सम १५३)। °न्न [ 1°न्न ] विष-मिश्रित ग्रन्न; (उप ६४८ टी )। "मइअ, "मय वि [ "मय ] विष का वना हुआ; ( हे १, ५०; षड्) °व वि [ °वत्] १ विष वाला, विष-युक्त: २ पुं. सर्प, साँप; ( से ७, ६७ )। हर पुं [ 'धर ] साँप, सर्प; (से २, २५; सुर १, २४६; महा)। हरवह पुं [ ध्रर-पति ] शेप नाग; (से ह, ७)। हिरिंद पुं िधरेन्द्र ] शेप नागः; ( गउड )। °हारिणां स्त्री [ °हारिणीं ] पनी-हारी, पानी भरने वाली स्त्री; ( हे ४, ४३६ )। विस देखो विस; ( गा ६५२; गउड )। विस पुं [ चृष ] १ वैल, साँड़, वृषभ ; (सुर १, २४८; सुपा ३६३; ५६७; सुख ८, १३)। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; (सुपा १०८; विचार १०७)। ३ मूपक, चूहा; (दे ७, ६१; षड्); ४ धर्म; ५ वल-युक्त; ६ ऋषभ-नामक च्यांषधः ७ पुरुष-विशेषः ( सुपा ३६३ )। 🗆 काम, कन्द्र्षः ह शुक्र-युक्त, वीर्य-युक्त; १० गृङ्ग वाला कोई भी जानवर; ( सुपा ५६७ )। विसं वि [ विषयिन् ] विषय वाला, विषय-युक्तः ( विसं २७६०)। विसंक वि [ विशङ्क ] शङ्का-रहित, निःशंक; ( उप १३६ विसंखल वि [विशृङ्खल ] स्वच्छन्द, स्वैरी, निरंकुश, उद्धतः ( पात्रः, स १८०; से ५, ६८ )। विसंखल सक [विश्ङुलय्] निरंकुश करना, अव्यव-स्थित कर ड़ालना। संक्वे विसंखलेऊण; (सुख २, १५)। विसंघद्दिय वि [ विसंघद्दित ] वियुक्त, विघटित; (कुप्र ६)। विसंघड अक [ विसं + घर् ] अलग होना, जुदा होना। वकु—विसंघडंत; (गा ११५)। विसंघडिय वि [ विसंघटित ] वियुक्त, जो बुदा हुन्ना हो वह; ( गाया १, ५---पत्र १४१; महा )। चिसंघाइय वि [ विसंघातित ] संहत किया हुआ; ( अगु १७६)। विसंघाय सक [ विसं-धातय् ] संहत करना। कर्म-विसंघाइज्जइ; ( अगु १७६ )। विसंजुत्त वि [ विसंयुक्त ] वियुक्त, जो श्रलग हुश्रा ही; ( सम्म २२; स्त्र्यनि १२१ टी )। विसंजोअ पुं [ विसं + योजय् ] वियुक्त करना, श्रलग

करना । विसंजोएइ; (भग)। विसंजोअ ) पुं [विसंयोग] वियोग, विघटन, पृथग्भाव, विसंजोग े जुदाई; (कम्म ५, ८२; पंच ३, ५४)। विसंद्रल वि [ विसंस्थुल ] १ विह्वल, व्याकुल; ( पात्र); से १४, ४१; हे २, ३२; ४, ४३६; मोह २२; धम्मो ५)। २ म्रज्यवस्थितः ( गा १४६ः; कुप्र ४१७; दे १, ३४ )। विसंतव पुं [द्विपन्तप] शलु को तपाने वाला, दुश्मन को हैरान करने वाला; (हे १, १७७)। विसंथुल देखो विसंदुल; ( पउम ८, २००; स ५२१ )। विसंथुलिय वि [ विसंस्थुलित ] व्याकुल बना हुन्ना; (सग्।)। विसंधि पुं [ विसन्धि ] १ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३---पत ७८ )। २ वि. बन्धन-रहित; (राज)। °कप्प, °कप्पेत्लय पुं [ °कल्य] एक महाग्रह; ( सुज्ज २० )। विसंनिविट्ठ न [ विसंनिविष्ट ] विविध रथ्या, स्रनेक महल्ला; ( ऋौप )। विसंभ देखो वीसंभ; (महा)। विसंभणया देखो विस्संभणयाः; ( त्र्राचा १, ८, ६,४)। विसंभोइय वि विसंभोगिक ] जिसके साथ भोजन श्रादि का व्यवहार न किया जाय वह, मंडली-बाह्य, समाज-वाह्य; (ठा ५, १--पत्र ३००)। विसंभोग पुं [विसंभोग ] साथ वैठ कर भोजन च्रादि का त्र्यवहार; ( ठा ३, ३ )। विसंभोगिय देखो विसंभोइय; ( ठा ३, ३—पत १३६) । विसंबद्दअ वि [ विसंबदित ] १ सबूत रहित, ब्र-प्रमाणित: (पात्र्य; स ५७६)। २ विवटित, वियुक्त; (से ११,३६)। विसंवय अक [विसं + वद् ] १ अप्रमाणित होना, श्रमत्य ठहरना, सबूत से सिद्ध न होना। २ विघटित होना, श्रालग होना । ३ विपरीत होना, श्रान्यथा होना । विसंवयइ, विसंवयंति; (हे ४, १२६; उव ), "सो तारिसो धम्मो नियमेगा फले विसंवयइ" (स ६४८; ७१६), "चरिएगा कहं विसंवयिस" ( मन २६ ), विसंवएज्जा; ( महानि ४ )। वकु—विसंवयंतः ( उवः उप ७६८ टोः धर्मसं ८८३ )। विसंवयण न [ विसंवदन ] विसंवाद; सब्त का अभाव: ( उप पृ २६८ )। विसंबाइ वि [ विसंवादिन् ] १ विघटित होने वाला, विच्छिन्न होने वाला; ( कुमा ६, ८६ )। २ अप्रमाणित

होने वाला, सबूत से सिद्ध नहीं होने वाला, ग्रसत्य टहरने वाला; ( कुप्र २६४; सम्मत्त १२३ )। विसंवाइअ वि [ विसंवादित ] विसंवाद-युक्तः ( दे १, ११४; से ३, ३०)। विसंवाद देखो विसंवाय=विसंवाद; ( धर्मसं १४८ )। विसंवादण देखो विसंवायण; ( उत्त २६, ४८ )। विसंवादणा देखो विसंवायणाः; (ठा ४, १—पत १६६)। विसंवाय वि दि ] मिलन, मैला; (दे ७, ७२)। विसंवाय पुं [ विसंवाद ] १ सवूत का स्रभाव, विरुद्ध सबूत, विपरीत प्रमार्गः; "श्रयगोगगाविसंवाद्यो" (संवोध १७; सुपा ६०८)। २ व्याघात; ( गा ६१६)। ३ विच-लता; (से ३, ३०)। विसंवायग वि [ विसंवादक ] १ सवूत रहित, प्रमाण-रहित; २ टगने वाला, वंचक; ( सुपा ६०८ )। विसंवायण न [ विसंवादन ] नीचे देखो; (उत्त २६, ४८; सुख २६, ४८)। विसंवायणास्त्री [विसंवादना] १ च्रसंत्य कथन; २ बंचना, ठगाई; ( ठा ४, १—पत्न १६६ )। विसंसरिय वि [ विसंसृत ] उठ गया हुन्ना; ''पहायसमएं 🖰 य विसंसरिएसुं थाराएसुं" ( स ५३७ )। विसंहणा देखो विस्संभणयाः ( त्राचा )। विसकल वि [विशकल ] नीचे देखो; (राज)। विसकलिय वि [ विशकलित ] टूकड़ा २ किया हुन्रा, खरिडत; ( ग्रावम )। विसम्म पुं [ विसमे ] १ निसमे, त्याम; ''सिमिगोवि सुरयसं-गमिकरियासंजिखियवंजस्मिवसग्गों (विसे २२८)। २ विसर्जन, छुटकारा, छोड़ देना; ( पिंड २१५ )। ३ अन्नर-विशेष, विसर्जनीय वर्णा; (पिंग)। विसङ्ज सक [ वि+सृज् , सर्जय् ] १ विदा करना, भेजना । २ त्यागना । विसज्जेह; (महा)। संकृ—वि**सज्जिऊण**, त्रि**सज्जिअ;** ( महा; श्रमि ४६ )। हेक्क विसन्जिद् ं ( शों ); ( अभि ६०)। कृ-विसिज्जिद्व्य ( शौ ); ( अभि ५० )। विसज्जणा स्त्री [विसर्जना] विदाई; (वव ४) र विसज्जिअ वि [विसृष्ट, विसर्जित ] १ विदा किया हुम्रा, भेजा हुआ; ( ग्रोप; ग्रमि ११६; महा; सुपा १५०; ३५७)। २ त्यक्तः; "जीवेगा जागाि उ विसन्जियागाि जाईसएस् देहाणि" (उव )। विस्टु अक [दल्] फटना, टूटना, टूकडे २ होना।

विसट्टः; ( हे ४, १७६ः; पड् ), विसट्टंति; ( गउड ), "तस्स विसद्भुवं" (कुमा)। वकु—विसद्देत; (स ५७६)। विसट्ट भ्रक [वि + कस्] विकसना, खिलना, फूलना। विसट्टर्; (प्राक्त ७६), विसट्टंति; (वज्जा १३८)। वक्त---🕻 विसद्दंत, विसद्दमाण; (वज्जा ६०; ठा ४, ४—पत्न २६४)। विसट्ट सक िवि+कासय् विकसित करना, फुलाना, प्रफुलल करना । विसट्टइ; (धात्वा १५३)। विसट्ट अक [पत्] गिरना, स्खलित होना। विसट्टंति; .( सुख २, २६ )। विसद्द वि [ दे ] १ विषटित, विश्लिष्ट; ( पाद्य; गउड १००६)। २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला हुन्ना; ( प्राकु ७७; गडड ६६७; ८०५; कुमा; सुर ३, ४२; भत्त ३०)। ३ दलित, विशीर्गा, खिरडत, जिसका दुकड़ा २ हुन्ना हो वह; (सं६, ३०; गउड ५५६; भिव)। ४ उतिथत, (गउड ७ )। विसट्टण न [विकसन ] विकास, प्रफुल्लता; "देव ! पर्णय-जर्णकल्लागाकंदु इविसदृगुग्गंतिमहरागुगारिगो " ( धर्मा 🛩 ५)। विसड ) देखो विसम; (पड्; हे १, २४१; कुमा; दे ७, विसंद ∫ ६२), "ढंढेण तहा विसंढा, विसंढा जह सफलियां जाया" ( उव )। ॅन्निसड वि [ दे ] १ नीराग, राग-रहित; २ नीरोग, रोग-रहित: (दे ७, ६२)। ३ विपोढ, सहन किया हुन्ना; (उव)। ४ विशीर्गा, दुकड़े २ किया हुआ; ( से ६, ६६ )। ५ आकुल, व्याकुल; (से ११, ८६)। विसड वि [ विशठ ] १ ग्रत्यंत दंभी; ग्रतिशय मायावी; "देवेहि पाडिहेरं किं व कयं एत्थ विसढेहिं" ( पउम १०२, ५२)। २ पुं. एक अं िठ-पुल; ( सुपा ५५०)। विसण देखां वसण=ऋपर्णः ( दे ६, ६२ )। विसण न [वेशन] प्रवेश; (राज)। विसण्ण वि [विसंज्ञ] संज्ञा-रहित, चेतन्य-वर्जित; (से ′˜ ξ, ξς ) Ι विसण्ण देखो विसन्न=विपण्णाः (महाः वसुः राज)। विसत्त वि [विसत्त्व ] सत्त्व-रहित; (वव ६)। विसत्थ देखो वीसत्थः ( गाया १, १-पन १३; स्वप्त १६; उप ७२८ टी )।

विसद देखी विसय=विशद; (पगह १, ४—पत ७२; कप्पः

ति ६७)। विसद् पुं [ विशब्द ] १. विशिष्ट शब्द; २ वि. विशिष्ट शब्द वाला; ( गउड )। विसन्न वि [ विषण्ण ] १ खिन्न, शोक-ग्रस्त, विषाद-युक्तः ( पगह १, ३--पत ५५: सुर ६, १८०: श्रु १२)। २ भ्रासक्त, तल्लीन; (सूत्र्य १, १२, १४)। ३ निमम; "ग्रंतरा चेव सेयंसि विसन्ने" ( गाया १, १—पन ६३)। ४ पुं. भ्रासंयमः ( सूत्र्य १, ४, १, २६ )। विसन्न देखां विसन्न। विसन्ना स्त्री [ विसंज्ञा ] विद्या-विशेषः; ( पउम ७, १३६ )। विसप्प अक [ वि + सृष् ] फैलना, विस्तरना, व्याप्त होना। वक्--विसप्पंत, विसप्पमाण; (कप्प; भग; भ्रोप; तंदु 1 ( \$ ) विसप्प पुं [ विसर्प ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७ )। विसप्पि वि [ विसर्पिन् ] फैलने वाला; ( सुपा ४४७ )। विसप्पिर वि [ विसर्थित् ] ऊपर देखो; ( सण् )। विसम देखो वीसम=वि+अम् । विसमद्; (रंभा ३१)। विसम वि विपम । १ ऊँचा-नीचा, उन्नतावनतः ( कुमाः गउड )। २ ऋ-सम, ऋ-समान, ऋ-तुल्य; ( भग; गउड )। ३ ऋयुग्म, एकी संख्या, जैसे—एक, तीन पाँच, सात ऋादि; ४ दारुण,कठिन, कठोर; ५ सकट, संकड़ा, कमचौड़ा, संकीर्ण; (हे १, २४१; पड्)। ६ पुंन. श्राकाश; (भग २०, २)। वाला: ( से ४, २४ )। °लोअण पुं [ °लोचन ] महादेव, शिव: (वेग्गी ११७)। °वाण पुं [ °वाण ] कामदेव; (सर्गा)। "सर पुं िशार ] वही; (स १; सुपा १६३; सुर्गा )। र्विसमय न [ दे ] भल्लातक, भिलावाँ; ( दे ७, ६६ )। विसमय देखो विस-प्रय। विसमिअ वि विषमित । १ बीच वीच में विच्छेदित ; (से ६, ८७)। २ विषम वना हुन्नाः (गउड)। विसमिश वि [ विसम्त ] भुला हुन्ना, न्नरमृत; ( से ६, 50)I विसमिअ [ विश्रमित ] विश्रान्त किया हुन्ना, विश्राम-प्रापित; ( से ६, ८७ )। ्विसंमिश्र वि [ दे ] १ विमल, निर्मल ; २ उत्थित; ( दे ७, ६२ )। ्विसमिर वि [ विश्रमितृ ] विश्राम करने वाला; स्त्री—°री;

```
(गा ५२; प्राकृ ३०)।
विसम्म ग्रक [वि+श्रम् ] विश्राम करना, ग्राराम करना।
 भवि—विसम्मिहिइ; ( गा ५७५ )। कु—विसम्मिअन्व;
  (से ६,२)।
विसय वि [ विशद ] १ निर्मल, स्वच्छ; ( कुप्र ४१५;
  सिट्ठ ७८ टी )। २ व्यक्त, स्पष्ट ; (पात्र्य )। ३ धवल,
  सफेद; ( ग्र्यौप )।
 विसय वि [ विशय ] १ गृह, घर; (उत्त ७, १)। २ संभव,
   संभावनाः; ( ग्राचू १ )।
 विसय पुं [विषय ] १ गांचर, इन्द्रिय स्त्रादि से जाना
   जाता पदार्थ---शन्द, रूप, रस त्र्यादि वस्तु; ( पात्र्य; कुमा;
   महा ) २ जनपद, देश; ( ऋोघभा ८; कुमा; पउम २७,
    ११; सुपा ३१; महा )। ३ काम-भोंग, विलास; "भोग-
    पुरिसो समन्जियविसयसुहो" (ठा ३, १ टी—पत्र ११४;
    कम्म १, ५७; सुपा ३१; महा )। ४ वावत, प्रकरण,
    प्रस्तान; "जोइसविसए" (उप ६८६ टी; स्रोघमा ६)।
    भविहइ पुं [ भिविपति ] देश का मालिक, राजा; ( सुपा
     ४६४ )।
    विसर सक [वि+सजू] १ त्याग करना। २ विदा करना,
     भेजना । विसरइ; (षड्)।
    विसर अक [वि+सृ] सरकना, धसना, नीचे गिरना, खिस-
      कना। वकु-विसरंत; ( गाया १, ६-पत १५७; से
      १४, ५४ )।
     विसर सक [वि + स्मृ] भूल जाना, याद न श्राना।
     ्रविसरइ; ( प्राकु ६३ )।
  ्रविसर पुं [ दे ] सैन्य, सेना, खश्कर; ( दे ७, ६२ )।
     विसर पुं [ विसर ] समूह, यूथ, संघात; ( सुपा ३; सुर १,
       १८५; १०, १४ )।
      विसरण न [ विशरण ] विनाश; ( राज ) ।
    ⁄ विसरय पुंन [ दे ] वाद्य-त्रिशेषः; ( महा ) ।
      विसरा स्त्री [विसरा] मच्छी पकडने का जाल-विशेष;
        ( विपा १, ५—पत्न ८५)।
      विसरिअ वि [ विस्मृत ] याद नही ग्राया हुन्रा; ( पि
        ३१३)।
  वसिरिया स्त्री [दे] सरट, कृकलास, गिरगिट; (राज)।
       विसरिस वि [विसदृश] ग्र-समान, विजातीय; (संग्र)।
       विसलेस पुं [ विश्लेष ] जुदाई, वियोग, पृथग्भाव; ( चंड )।
        विसल्ल वि [ विशल्य ] शल्य-रहित; (पउम ६३, ११;
```

```
चेइय ३८७)। °करणी स्त्री [°करणी] विद्या-विशेष;
 ( सूत्र्य २, २, २७ )।
विसल्ला स्त्री [विशल्या ] १ एक महीषधि; (ती ५)।
 २ लच्मगा की एक स्त्री; ( पटम ६३, २६ )।
विसस सक [वि-शस ] वध करना, मार डालना। "विससह
  महिसे" (मोह ७६)। कवकु—विससिउजंतः (गउड
  ३१६)।
 विसस देखो दिस्सस=वि+ श्वस्। कृ-विससिअव्यः; (सं
   १०५)।
 विससिय वि [विशसित] वध किया हुत्र्या, जो मार डाला
   गया हो वह; ( गउड; स ४७५; सम्मत्त १४० )।
  विसह सक [ दि⊹पह् ] सहन करना । विसहंति; ( उव ) ।
   वकु—विसहंत; (से १२, २३; सुपा २३३)। हेकु—
   त्रिसहिउं; (स ३४६)।
  त्रिसंह वि [ विषह ] सहन करने वाला, सहिष्गाः; " वसुंधरा
    इव सञ्चफासविसहे " (कप्प; ग्रोप)।
   विसह देखो वसभ; ( गउड )।
   विसहण न [ विषहण ] १ सहन करना; (धर्मसं ८६७ )।
     २ वि. सहिष्गुः; ( पव ७३ टी )।
   विसहिअ वि [विषोढ] सहन किन्ना हुन्ना; (से ६, ३३)।
    विसाअ ( ग्रप ) स्त्री [ विश्वा ] छन्द-विशेष; ( पिंग )।
    विसाइ वि [ विषादिन् ] विषाद-युक्त, शोक-ग्रस्तः, (संवोध
      ३६ ) ।
    विसाण न [विषाण ] १ हाथी का दाँत; (पगह १,१-
      पत ८; श्रग्रा २१२)। २ शृंग, सिंग; (सुख ६, १; पाश्र;
      भ्रोप)। ३ स्थ्ररका दाँत; ( उवा )। ४ पुं. व. देश-विशेष;
      ( पउम ६८, ६५)।
     विसाण सक [विशाणय्] घिसना, शाणा पर चढ़ाना।
       कर्म—विसार्गात्रप्रदि (शौ); (नाट— मृच्छ १३६)।
     विसाणि वि [विषाणिन्] १ सिंग वाला; २ पुं. हाथी,
       हस्ती; ३ शृंगाटक, सिंघाडा; ४ ऋषभ-नामक श्रोषध;
       (अगु १४२)।
      विसाय सक [वि+स्वाद्य्] विशेष चलना, लाना। वकु-
       विसाएमाणः; ( गाया १, १—पत्र ३७; कप्प )।
      विसाय पुं [विषाद] खेद, शोक, दिलगीरी, श्रफसोस;
        ( उव; गउड; सुपा १०४; हे १, १५५)। °चंत वि
        [ °वत् ] खिन्न, शोक-ग्रस्तः ( श्रा १४ )।
       विसाय वि [ विसात ] १ सुख-रहित; ( विवे १३६ )। २
```

पुंनः एक देव-विमानः; ( सम ३८८) । विसाय वि [ विस्वाद ] स्वाद-र्राहतः; ''त्रामयकारि विसायं मिच्छत्तं कयसर्गा व जं भुत्तं" ( विवे १३६ )। विसार सक वि + सारय् ] फैलाना । वक्-विसारंतः ्रे उत्त २२, ३४ )।  $^ee$ विसार पुं[ दे] सैन्य, सेना;( पड्) । विसार वि [ विसार ] सार-रहित, निस्सार; ( गउड ) । विसारण न [ विशारण ] खण्डन; (पिंड ५६०)। विसारणिय वि [विन्मारणिक ] स्मारणा-रहित, जिसको ुय़ाद न दिलाया गया है। वहः (काल )। √**विसारय** वि [ **दे** ] धृष्ट, ढीठ, साहसी; ( दे ७, ६६ ) । ृ विसारय वि [ विशारद ] विद्वान, पिउत, दक्त ; ( पएह, १, ३--पत ५३; भग; ग्रोप; सुर १, १३; ग्रात्म १६)। विसारि वि विसारिन् ] फैलने वाला, व्यापक; ( गउड ), स्त्री—ेणाः (कप्पू)। ॅविसारि पुं [ दे ] कमलासन, ब्रह्मा; ( दे ७, ६२ ) । विसाल वि [ विशाल ] १ विस्तृत, यड़ा, विस्तीर्ण, चीड़ा; (पाञ्च; सुर २, ११६; प्रति १०)। २ पुं. एक ग्रह-देवता, 🌂 ब्रेटासी महाब्रहों में एक महाब्रह; ( ठा २, ३-—पत्न ७८ )। ३ एक इन्द्र, कन्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र: ( ठा २, ३—पल ८५)। ४ पुंन देव-विमान विशेषः; (सम ३५; देवेन्द्र १३६; पव १६४)। ५ न एक विद्याधर-,नगरः ( इक )। ∕ **चिसालय** पुं [ **दे** ] जलिथ, समुद्र; ( दे ७, ७१ )। विसाला स्त्री [विशाला ] १ एक नगरी का नाम, उज्ज-यिनी, उजैन; ( मुपा १०३; उप ६८८ )। २ भगवान् पार्श्वनाथकी दीना-शिविका; (विचार १२६)। ३ जंबृबृन्न विशेष, जिससे यह जंबृद्धीप कहलाता है; ४ राजधानी-विशेष; (इक)। ५ भगवान महावीर की माता का नाम; ( खुअ १, २, ३, २२ )। ई एक पुन्करिग्गी; (राज)। विसालिस देलो विसरिस; ( उत्त ३, १४ )। विसासण वि [ विशासन ] विघातक, विनाशक; "कुसमय-विसासगां " ( सम्म १ )। विसासिअ वि विशासित । १ मारित, हिंसित, जिसका वय किया गया हो वह: २ विशेष रूप से धर्पित; ३ विश्लेपित, वियुक्त किया हुआ; ४ मार भगाया हुआ; ( से ८, ६३ )। विसाह पं [ विशाख ] स्कन्द, कार्तिकेय; ( पाग्र )।

२ व्यक्ति-वाचक नाम, एक स्त्री का नाम; (वज्जा १२२ )। ३ एक विद्याधर-कन्या; ( महा )। विसाहिअ वि [विसाधित ] १ सिद्ध किया गया; २ न. संसिद्धिः; "खम्मिनसाहिउ जिंहं लहह्ं पिय तिह देसिंहं जाहु" (हे ४, ३८६; ४११)। विसाही स्त्री [ वैशाखी ] १ वैशाख मास की पूर्तिमा; २ वैशाख मास की भ्रमावस; ( सुज्ज १०, ६ )। विसि स्त्री [ दे ] करि-शारी, गज-पर्याण; ( दे ७, ६१ )। विसि देखो विसिः ( हे १, १२८; प्राप्र )। विसिज्जमाण देखो विस=वि-शृ। विसिद्ध वि [ विशिष्ट ] १ प्रधान, मुख्यः; ( सूच्र १, ६, ७; पर्वह २, १—पत ६६)।२ विशेप-युक्तः (महा)। ३ विशेष शिष्ट, सुसभ्य; ( वज्जा १६० )। ४ युक्त, सहित: (पर्पण २३-पत ६७१)। ५ व्यतिरिक्त, भिन्न, विलक्तणः (विसं )। ६ पुं. एक इन्द्र, द्वीपकुमार-देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पत ८४)। ७ न. लगातार छह दिनों का उपवास: ( संवोध ए८ )। दिहि स्त्री [ दिप्टि ] ऋहिंसा; ( पगह २, १ )। विसिद्धि स्त्री [ विस्रिष्टि ] विपरीत क्रम; ( सिरि ८७८ ) । विसिण वि [ दे ] रोमश, प्रचुर रोम वाला; ( दे ७, ६४ )। विसिस सक वि + शिष् वि विशेषण-युक्त करना। कर्म-"किरिया विस(१सि)स्सए पुण नाणाउ, सुए जन्ना भिण्यां" ( अन्भ ५८; ५६ )। विसिह पुं [ विशिख ] १ वार्या, तीर; ( पात्र्य; पडम ८, १००; सुपा २२; किरात १३)। २ वि. शिखा-रहित; (गउड ५३६)। **दिसी** देखो **विसो**; ( हे १, १२५; प्राप्र )। विसी स्त्री [ विंशति ] वीस, वीस का समूह; "केत्ती(१त्ति)-आयो भाग्रवदागां विसीयो" ( हास्य १३६ )। विसोअ अक [वि + सद् ] १ खेद करना । २ निमम होना, डूवना । विसीयइ, विसीचंति, विसीचए, विसीयह; ( सूत्र १, ३, ४, १; १, ३, ४, ५; ठा ४, ४—पत २७८; उन )ा वकु—विसोयंत; ( पि ३६७ )। विसीइय वि [ विशीर्ण ] १ जीर्गा, बुटित; २ न टूटना, जर्जरित होना; "संधीहिं विहडियं पिव विसीइयं सव्व-भ्रंगेहिं" ( सुर १२, १६६ )। विसोरंत देखो विस=वि+्शृ। विसोल वि [विशील ] १ ब्रह्मचर्य-रहित, न्यभिचारो;

विसाहा स्त्री [ विशाखा ] १ नत्तत-विशेप; ( सम १० )।

( वसु; उप ५१७ टी )। २ खराव स्वभाव वाला, विरूप त्र्याचरण वाला; ( उत्त ११, ५ )। विसुज्भ अक [वि + शुध् ] शुद्धि करना। विसुज्भहः, (उव)। वक्-विसुज्मंत, विसुज्ममाणः ( उप ३२० टी; गाया १, १-पत ६४; उवा; श्रोप; सुर १६, १६१)। विसुणिय वि [ विश्रुत ] विज्ञात; (पगह १, ४—पन 5k)1 विसुत्त वि [ विस्नोतस् ] १ प्रतिकृल; २ खराब, दुष्ट; (भवि)। विसुत्तिया देखां विसोत्तियाः ( श्रावक ५६; दस ५, १, विसुद्ध वि [ विशुद्ध ] १ निर्मल, निर्दोष; ( सम ११६; ठा ४, ४ टी-पत २८३; प्रास् २२; उव; हे ३, ३८)। २ विशद, उन्न्यल; ( पराग्र १७—पत्र ४८६ )। ३ पुं. ब्रह्मदेवलोक का एक प्रतर; ( ठा ६-पत्र ३६७ )। विसुद्धि स्त्री [ विशुद्धि ] निर्दोषता, निर्मलता; ( स्र्रोप; गा ७३७)। विसुमर सक [ वि+स्मृ ] भ्ल जाना, याद न आ्राना। विसुमरइ, विसुमरामि; ( महा; पि ३१३ ), विसुमरेहि; (स २०४)। विसुमरिअ वि [ विस्मृत ] जिसका विस्मरण हुआ हो वहः ( स २६५ः सुख २, २६ः सुर १४, १७ )। विसुराविय वि [ खेदित ] खिन्न किया हुन्ना; "त्र्यरई-विलासविसुरावियागा निन्वडइ सोहरगं" ( गउड १११ )। विसुव न [ विषुवत् ] रात श्रीर दिन की समानता वाला काल; (दे ७, ५०)। विस्इया स्त्री [ विस्विका ] रोग-विशेष; ( उव; सुर १६, ७२; आचा २, २, १, ४)। विस्णिय वि [ विशूनित ] १ फ़्ला हुन्रा, सुजा हुन्रा; (पग्ह १, १—पत्न १८)। २ काटा हुच्चा, उत्कृत्त; ( सूत्र्य १, ५, २, ६ )। विसूर देखो विसुमर । विसूरहः ( प्राक्त ६३ ) । विसूर अक [ खिद् ] खेद करना । विसूरहः; ( हे ४, १३२; प्राप्र; उव )। वकु—विस्र्रंत, विस्रमाण; ( उव; गा ४१४; सुपा ३०२; गउड )। कृ—वि**स्रियन्व;** ( गउड )। विस्रण न [ खे:न ] १ खेद; २ पीड़ा ; ( पगह १, ५-पल ६४ )।

विसूरणा स्त्री [ खेदना ] खेद, ऋफ्सोस, दुःख; ( ने ५, विस्रिश वि [ खिन्न ] खेद-युक्त, दिलगीर; ( सं १०, विस्हिय पुन [विष्विष्ति] एक देव-विमान; (मर्म ४१)। विसेढि स्रो [ विश्रेणि ] १ विदिणा-संवन्धी श्रेणि, वक रेखा; २ वि. विश्रेग्णि में स्थित; ( गांदि; पि ६६; ३०४.)। विसेस सक [ वि+शेषय् ] विशेष-युक्त करना, गुगा त्रादि द्वारा दूसरे से भिन्न करना, विशेषण से अन्वित करना, न्यवच्छेद करना। विसेसइ, विसेसेइ; ( भवि; सण् स्त्रिनि ६१ टी; भग; विसं ७६; महा )। कर्म—विसंसिजह; ( विसं ३१११)। संक्---विसेसिउं; (विसे ३११४)। क्र---विसेसणिज्ज, विसेस्सः (विसं २१५६ः १०३५)। विसेस पुंन [ विशेष ] १ प्रभेद, पार्थक्य, भिन्नता; " गा संपरायंसि विसेसमितथ " (सूत्र २, ६, ४६; भग; विसे १०५; उव )। २ भेद, प्रकार; " दसविहे विसेसे पन्नत्ते " ( टा १०; महा; उव )। ३ त्रसाधारण, त्रमुक, व्यक्ति, खास; ( उव; जो ३६; महा; भ्रमि २१० )। ४ पर्यार्थ, धर्म, गुर्णः; ( विसे २६७ )। ५ अधिक, श्रतिशय, ज्यादः; "तच्यो विसेसेगा तं पुजं" ( भग; प्रास् १७६; महा; जी ३६)। ६ तिलकः, ७ साहित्यशास्त्र-प्रसिद्ध स्त्रलंकार-विशेष; 🖵 वैशेषिक-प्रसिद्ध च्यन्त्य पदार्थ; ( हे १, २६० )। °न्तु वि [°ज्ञ] विशेष जानने वाला; (सं ३२; महा)। °ओ च्र [ °तस् ] खास करके; ( महा )। विसेस पुं [ चिइलेष ] पृथक्करण ; ( वव १ ) । विसेसण न [ विशेषण ] दूसरे से भिन्नता बताने बाला गुगा त्रादि; ( उप ४४४; भास ८६; पंच १, १२; विसं ११५)। विसेसणिज्ज देखो विसेस=वि + शेषय्। विसेसय पुंन [ विशेषक ] तिलक, चन्दन आदि का मस्तक-स्थित चिह्न; (पाद्य; से १०, ७४; वेग्गी ४६; गार् ६३८; कुप्र २५५ )। विसेसिअ वि [ विशेषित ] १ विशेषगा-युक्त किया हुम्रा, भेदित; (सम्म ३७; विसे २६८७)। २ त्रातिरायितं; (पाञ्च)। विसेस्स देखो विसेस=वि+शेष्य। विस्तोग वि [ विश्रोक ] शोक-रहित; ( त्र्राचा ) ।

विस्तोत्तिया स्त्री [ विस्त्रोतिस्तिका ] १ विमार्ग-गमन, प्रति-कृत गित; २ मन का विमार्ग में गमन, ग्रापध्यान, दुष्ट चिन्तन; ( ग्राचा; विसे ३०१२; उव; धर्मसं ८१२)। ३ ( गंका; ( ग्राचा )।

विसरेपग । पुन [दे विंशोपक ] कीड़ी का वीसमा विसरेवग / हिस्सा; (धर्मवि ५७; पंचा ११, २२)।

विस्तोह सक [ वि+शोधय् ] १ शुद्ध करना, मल-रहित करना, निर्दोप बनाना। २ त्याग करना। विसोहइ, विसा-हइ; ( उब; सपा; कस )। विसाहिज; ( ग्राचा २, ३, २,

३)। हेक्--चिसोहित्तपः (टा २, १-पत ५६)। विसोह वि [विशोभ ] शाभा-रहितः (दे १, ११०)।

विसोहण न [ विशोधन ] ग़ुडि-करणः; ( कस )। विसःहणया स्त्री [ विशोधना ] ऊपर देखोः; ( टा ८—

पल ४४१ )। विस्तोहय वि [-विशोधक ] गुद्धि-कर्ता; (सूत्र १, ३, ३, १६)।

विस्तोहि स्त्री [विशोघि] १ विशुद्धि, निर्मेलता, विशुद्धता; ( पटन १०२, १६६; उव; पिंड ६७१; सुपा १६२)। २

श्चिपराध के योग्य प्रायश्चित्तः (श्रोघ २)। ३ त्रावश्यकः, सामात्रिक स्नादि पट्-कर्मः (श्राष्णु ३१)। ४ भित्ना का एक दोप, जिस दोप वाले स्नाहार का त्याग करने पर शेप भिक्ता या भित्ना-पात विशुद्ध हो वह दोपः (पिंड ३६५)।

'कोडि स्त्री [ 'कोटि ] पूर्वोक्त विशोधि-दोप का प्रकार; (पिंड ३६५)। विस्तोहिय वि [ विशोधित ] १ शुद्ध किया हुआ; २ पुं.

मोक्त-मार्गः (स्त्र्य १,१३,३)।

निम्न देखी विस=विश्। "देवीए जेगा समयं श्रहंपि श्रग्गीए विस्तानि" ( सुर २, १२७ )।

विस्त न [ विस्त्र ] १ कची गन्ध, अपक्व मांस आदि की वृ; २ वि. कची गन्ध वाला; (प्राप; अभि १८४)।

°गंधि वि [ °गन्धिन् ] श्रामगंधि, श्रपक्व मांस के समान गंध वाला; ( श्रमि १८४ )।

विस्स पुं [ विश्व ] १ एक नक्तल-देवता, उत्तरापाटा नक्तल का इत्धिष्टाता देव; (टा २, ३—पत ७७; अगा १४५; मुझ १०, १२)। २ स. सर्व, सकल, सव; (विसं १६०३; सुर १२, ५६)। ३ पुन. जगत्, दुनिया; (सुपा १३६; सम्मत्त १६०; रंभा)। 'इ पुं [ 'जित् ] यज्ञ-विशेप; (प्राष्ट्र ६५)। 'काम्म पुं [ कार्मन् ] शिल्पी विशेष, देव- वर्धिकः; (स ६००; कुप्र ६)। "पुर न ["पुर] नगर-विशेषः; (सुपा ६३५)। "भूइ पुं [ भूति ] प्रथम वासुदेव का पूर्व-भवीय नामः; (सम १५३; पडम २०, १७१; भन्त १३७; ती ७)। "यमम देखो "कम्मः; (स ६१०)। "वाइअ पुं [ 'वादिक ] भगवान महावीर का एक गणः; (टा ६—पत ४५१)। "सेण पुं [ "सेन ] १ भगवान शान्तिनाथजी का पिता, एक राजाः; (सम १५१;१५२)। २ अहोराव का एक मुहूर्तः; (सम ५१)। देखा वीस=

विस्तअ ( मा ) देखो विम्हय=विस्मय; (पड्)। विस्तंत देखो वीसंत; (सुपा ५८३)।

विस्संतिअ न [ विश्वान्तिक ] मथुरा का एक तीर्थ; (ती ७)।

विस्संद सक [वि+स्यन्द्] टपकना, भरना, चूना। विस्संदिति; (टा ४, ४—पत २७६)।

विस्संभ सक [ वि+श्रम्म् ] विश्वास करना । क्-विस्सं-भणिज्जः; ( श्रा १४ ; उपपं १६ ) । विस्संभ पुं [ विश्रम्भ ] विश्वास,श्रद्धाः; ( प्रयो ६६; महा ) ।

'घाइ वि ['घातिन्] विश्वास-घातकः; ( আया १, २— पत्र ७६ )।

विस्संभण न [ विश्वभ्भण ] विश्वासः ( माल १६६ )। विस्तंभणया स्त्री [ विश्वम्भणा ] विश्वासः ( त्राचा )।

विस्तंभर पुं [ विश्वम्भर ] जन्तु-विशेष; भुजपरिसर्प की एक जाति; ( स्त्र्य २, ३, २५; स्रोघ ३२३ )। २ मूत्रक,

चूहा; ( स्रोघ ३२३ )। ३ इन्द्र; ४ विष्णु, नारायण; ( नाट—चैत ३८ )।

विस्संभरा स्त्री [विश्वस्भरा] पृथिवी, धरती; (कुप्र २१३)।

विस्संभिय वि [ विश्रव्य] विश्वास-प्राप्त, विश्वासी; (सुख १,१४)।

विस्संभिय वि [ विश्वभृत् ] जगत्-पूरकः (उत्त ३,२)। विस्सत्थ देखो वोसत्थः ( नाट—शकु ५३)।

विस्सद्ध देखो वीसद्धः ( अभि १६३; मुद्रा २२३ )।

विस्सम अक [वि+श्रम् ] थाक लेना। विस्समः (प्राकृ

२६)। कृ—िशस्सिमिअ; ( नाट—मालती ११)। विस्सम पुं [ चिश्रम ] विश्राम, विश्रान्ति; ( स्वप्न १०६०)।

विस्समिअ देखो विस्संत; ( सुपा ३७२ )।

विस्सर सक [वि+स्मृ] भूलना। विस्सरइ; (धात्वा

```
१५३)।
विस्तर वि [ विस्वर ] खराव ग्रावाज वाला; ( सम ५०;
 पपह १, १—पत्न १८)।
विस्सरण न [विस्मरण] विस्मृति, याद न आना;
 (पमा २४; कुल १४)।
विस्सरिय वि [ विस्मृत ] भुला हुन्नाः; (उप पृ ११३)।
विस्सस सक [वि + श्वस् ] विश्वास करना, भरोसा करना।
  विस्ससदः; (प्राकृ २६)। वकु—विस्ससंतः; (श्रा१४)।
  कु—विस्ससणिउजः ( श्रा १४; भत्त ६६)।
विस्सितिअ वि विश्वस्त विश्वास-युक्त, भरोसा-पाल;
  (श्रा १४; सुपा १८३)।
विस्साणिय वि [ विश्वाणित ] दिया हुन्रा, च्रापित; ( उप
  १३८ टी )।
 विस्साम देखो बीसामः ( प्राक्त २६; नाट—शकु २७ )।
 विस्सामण न [विश्रामण] चप्पी, ग्रंग-मर्दन ग्रादि
  भक्ति, वैयावृत्त्यः (ती ८)।
विस्सामणा स्त्री [ विश्रामणा ] ऊपर देखो; ( पव ३८;
  हित २०)।
 विस्साय देखो विसाय=वि+स्वादय्। क्र-विस्सायणिउजः
  ( खाया १, १२-पत्र १७४)।
 विस्सार सक [वि + स्मृ] भूल जाना । संकृ—" को ज-
  इलपरा विस्सारिजण रायसासणां त्र्रगणिजण नियभृमि
  पविद्वा नयरिं" ( महा)।
 विस्सार सक [त्रि + स्मार्यु] विस्मरण करवानाः
  (नाट--मालती ११७)।
 विस्सारण न [विसारण ] विस्तारण, फेलाना; (पव
  ३८)।
 विस्सावसु पुं [ विश्वावसु ] एक गन्धर्व, देव-विशेष;
  (पउम ७२, २६)।
 विस्सास पुं [ विश्वास ] भरोसा, प्रतीति, श्रद्धा; ( सुख
   १, १०; सुपा ३५२; प्राप्र )।
 विस्सासिय वि [ विश्वासित ] जिसको विश्वास कराया
   गया हो वह; (सुपा १७७)।
 विस्साहल पुं [विश्वाहल ] ग्रंग-विद्या का जानकार
   चतुर्थ रुद्र-पुरुष; ( विचार ४७३ )।
°विस्सुअ वि [ विश्रुत ] प्रसिद्ध, विरूयात; ( पात्र); ऋौप;
 ''प्रासू १०७)।
 विस्सुमरिय देखो विसुमरिअ; ( उप १२७ )।
```

विस्सेणि ) स्त्री [ विश्लेणि, 'णी ] निःश्लेणि, सीढी; विस्सेणो ∫ ( ग्राचा )। विस्सेसर पुं [विश्वेश्वर] काशी-विश्वनाथ, काशी में स्थित महादेव की एक मूर्ति; (सम्मत्त ७५)। विस्सोअसिआ देखो विसोत्तिआः ( हे २, ६५ ) । विह सक [ व्यध् ] ताड़न करना। वकु-विहमाण; ( उत्त २७, ३; सुख २७, ३)। विह देखो विस=विप; ( ग्राचा; पि २६३)। विह पुंन [ दे ] १ मार्ग, रास्ता; ( स्रोघ ६०६ ) । २ स्रनेक दिनों में उल्लंघनीय मार्गः ( ग्राचा २, ३, १, ११; २, ३, ३, १४) । ३ ऋटवी-प्राय मार्गः; ( ऋाचा २, ५,२,७) । विह पुंन [ विहायस् ] त्राकाश, गगनः ( भग २०, २— पत ७७५: दसनि १, २३ )। देखो विहग=विहायस् ो विह पुंस्ती [विध्र] १ भेद, प्रकार; ( उवा; कप्प )। २ पुंन. त्राकाश, गगनः ( भग २०, २--पत ७७५: स्राचा १, দ, ४, ५; दसनि १, २३)। ∤ चिह्ई स्त्री [ देे् ] वृन्ताको, वैंगन का गाछ; ( दे ७, ६३) । विहंग पुं [ विहङ्ग ] पत्नो, चिड़िया, पखेरू; ( पाच्य; गउड़; कप्पः सुर ३, २४५; प्रास् १७२ )। °णाह पुं [ °नार्थे ] गरुड पत्नी; ( गउड ८२३; ८२४; १०२२ )। विहंग पुं [ विभङ्ग ] विभाग, दुकड़ा, श्रंश; ( पगह १, ३ —पत ५४; गउड ४०४)। देखो विभंग; (गउड; भवि )। विहंगम पुं [ विहंगम ] पत्ती, चिड़िया; ( गउड; मोह ३२; श्रु ७७; सग्र )। विहंज सक [वि+भञ्ज्] भाँगना, तोड़ना, विनाश करना। संकृ—विहंजिवि ( ग्रप ); ( भवि )। विहंजिअ वि [ विभक्त ] वाँटा हुन्नाः "न्नागमजुित्तपमारण-विहंजिओ" (भवि)। विहंड सक [ वि+खण्डय् ] विच्छेद करना, विनाश करना। विहंडइ; (भिव )। विहंडंण न [ विखण्डन ] १ विच्छेद, विनाश; ( सम्मृत ३०)। २ वि. विच्छेद-कर्ता, विनाशक; (सणा)। विहंडण वि [विभण्डन ] भाँडने वाला, गालि-सूचकः "भगगणित रे ज़इ विहंडगां वच्चगां" (गा ६१२)। विहंडिअ वि [ विखण्डित ] विनाशितः; ( पिंगः; सर्ण )। विहग पुं [ विहग ] पत्नी, चिड़िया; ( पउम १४, ८०; स ६६७; उत्त २०, ६० )। भहित्र पुं [भिष्य ] गरुड

पन्नी; ( सम्मत्त २१६ )। चिह्रग पुन [ चिह्रायस् ] आकारा, गगन । गई स्त्री [ गिति ] १ द्याकाश में गमन; (पंचा ३,६)। २ कर्म-विशेष, आकाश में गति कर सकने में कारण-भूत कर्म, (सम ६७; कम्म १, २४; ४३)। विहर् देखा विघर । विहरूहः ( भवि )। चिह्रिश्च वि विद्यद्वित विश्विष्ठत, द्विधाभृतः (सं २. ३२)। चिहड अक [वि + घर् ] वियुक्त होना, अलग होना, ट्टर जाना । विहडर, विहडेर; ( महा; प्राक्त ७१ ) । वकु---बिहडंत; (सं ३, १४)। विहड सक [वि + घटय् ] तोड़ना, खिएडत करना। संकृ—विहडिऊण; (सणा)। विहड देखो विहल=विह्वल; (से ४, ५४)। विहडण न [ विघरन ] १ अलग होना, वियोग; ( सुपा ११६; २४३)। २ अलग करना; ३ खोलना; "तह भीगा जह मङ्गलियलोयण्डडविहड्गो वि स्रसमत्था' (वजा 55)1 चिहडण पृं [ दे ] ग्रनर्थ; (पड् )। चिह्डणा स्त्री [चिघटना] वियोजन, अलग करना: ''संवडण्विहडण्।वावडेण् विहिणा जण्। नडिख्रो'' ्र ( धर्मवि ४२ ) । विहडण्फड वि [दे] १ व्याकुल, व्यम्नः (हे २, १७४)। २ त्वरित, शीवः (भवि)। चिहडा स्त्री [ चिघटा ] विभेद, स्रनैक्य, फाट-फुट: "जह मह कुडुंबबिहडा न घडर करयाबि दंतकलहेख" ( मुपा ४२१)। विहडाव सक [ वि+घट्य् ] वियुक्त करना, अलग करना। विहडावइ; ( महा )। चिहडावण न [ विघटन ] वियाजनः ( भवि )। विहडाविय वि [ विविटित ] वियोजित; ( सार्घ ७१ )। विहडिय वि [ विघटित ] १ वियुक्त, विच्छिन्न; ( महा ३६, ५)। २ खुला हुन्ना; (महा ३०, ३०)। विहण देखो विहन्न । विद्रणंतिः ( पि ४६० ) । संकृ— े बिह्य देखो विह्य=विभवः ( दे ३, २६: नाट—मानिव ्रविहत्तुः ( सूत्र्य १, ५, १, २१ ) । : विहंणु वि [ दे ] संपूर्ण, नकल; ( सपा )

'विहण्ण न [ दे ] पिंजन, पीजना; ( दे ७, ६३ )।

विहत्तं देखो विभत्तः (सं ७, १५; चेइय २७४: सुर १,

४७; सुपा ३६६ )। विहत्ति देखो विभक्ति; ( पटम २४, ५; टप पृ १ विहत्तु देखा बिहण। विहर्त्थ वि [ बिहस्त ] १ व्याकुल, व्यमः ( मे १२, ४६: कुप्र ४०६; सिरि ३८६; ८३६; सम्मत्त १६१)। २ कुशन, दत्तः ''पहरणविहत्थहत्थां' (उत्प्रश्च १०३: २०६)। ३ पं विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युवत हाथ; "पढमं उत्तरिक्रमां भवलो जा जाइ पाहुदविद्हशी" (सिरि ६६१), "मह्वभागाविह्त्यां" ( उव )। ४ क्लीयः ( सम्मत्त १६१ )। विहरिय पुंस्त्री [वितस्ति ] परिमासा-विशेष, बारह श्रंगुल का परिमार्गः ( है १, २१४; कुमा; श्रागु १५७)। विहदिस्त्री [विश्वति] १ विशेष धैर्य; २ वि. भैर्य-रहितः ( संन्नि ६ )। विहस्र ) सक [ वि + हन् ] १ मारना, नाड़न करना। विहम्म ∫्नाग करना। ३ अतिक्रमण करना। विहर्न्सः ( उत्त २, २२ )। कर्म--विद्विजा; ( उत्त २, १ )। वकु-विहम्ममाण, विहम्माण; (पि १६२; उत्त २७. ३)। कवकु—विहम्ममाणः ( स्त्र १, ७, ३०)। विहम्म वि [ विधर्मन् ] भिन्न धर्म वाला, विभिन्न, विजन्नगाः "मात्त्रणायमहावं वसंज वत्थं विहम्मस्मि" २२४१)। विहम्म सक [विधमेय] धर्म-रहित करना। वक्---विहम्मेमाणः ( विया १,१--पव ११ )। विहम्म न [ वैधम्ये ] १ विधर्मता, धिरुद्ध-धर्मता; २ नर्ब-शास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरण्-भेद, वैधर्म्य-हण्टान्त; (सम्म १५३)। विहम्मणा न्त्री [ विधर्मणा, विहनन ] कदर्थना, पीट्रा; (पग्ह १, ३—पत्र ५३; विसं २३५०)। विहय वि [ दे ] पिंजित, धुना हुन्रा; (दे ७, ६४)। विहय वि विहन ] १ मारा हुआ, आहत ; (पडम २७, २८)। २ विनाशितः ( महा )। विहय देखो विहग=विहग; ( गडड; सगा )। ३३)। विहर अक [वि+ह] १ कीड़ा करना, खेलना । २ रहना. स्थिति करना । ३ सकः गमन करना, जाना । विहरः: (हे ४, २५६; डवा; कन्म; डय ), बिहरंति; ( भग ), बिहरंड:

(पब १०४)। भ्का-विहरिंसु, विहरित्था; ( उत्त २३,६; पि ३५०; ५१७)। भवि—विहरिस्सइ; (पि ५२२)। वकृ—विहरंत, विहरमाण; (उत्त २३, ७; सुख २३, ७; न्रोघ १२४; महा; भग )। संक्--विहरिता, विहरिअ; (भग; नाट--वक १०२)। हेक्--विहरित्तए, विहरिउ<sup>°</sup>; (भग; टा २, १—पन ५६; उन)। कु—विहरियव्यः ( उप १३१ टी )। विहर सक प्रिति + ईश्च प्रतीका करना, वाट जाहना। विहरइ; (पड़)। विहर देखो विहार; ( उप ८३३ टी )। विहरण न [ विहरण ] विहार; ( कुप्र २२ )। / विहरिअ न [दे ] सुरत, संभोग; ( दे ७, ७० )। विहरिअ वि [ विहत ] जिसने विहार किया हो वह; ( ग्रोघ २१०; उव; कुप्र १६६)। विहल ग्रक [वि+हल्] व्याकुल होना । वकु—विहलंत; (स ४१५)। · विहल देखो विहड=बि+षर्। वकु—विहलंतः (सं १४, २६ )। विहल वि [ विह्वल ] न्याकुल, न्यम्र; ( हे २, ५५; प्राकृ २४; पउम ८, २००; से ४, ४८; गा २८४; प्रास् ४; हास्य १४०; वजा २४; षड्; गउड )। विहल देखा विअल=विकलः ( संचि ८ )। विहल वि [ विफल ] १ निष्फल, निरर्थक; (गउड; सुपा ३६६ )। २ त्रप्रतत्य, भूठा; "मिच्छा मोहं विहलं त्रालित्रां श्रसचः ग्रसव्भूत्रं'' (पात्र )। विहल सक [ विफल्प्यू ] निष्फल बनाना, निरर्थक करना । विहलंति; ( उव )। विहलंखल ) वि [ विह्वलाङ्ग ] व्याकुल शरीर वाला; चिहलंघल ∫ ( काप्र १६६; स २५५; सुख १८, ३५; सुर ६, १७३; सुपा ४४७ ), "वियस्माविहलंघला पडिया" ( सुर १५, २०४ )। विहलिअ वि [ बिह्ललित ] व्याकुल किया हुन्ना; ( कुमा ३, ४३; प्राप; महा )। विहलिग्र देखो विहडिय; (से ७, ४६)। **घिहलिअ** थि [ **विफलित** ] विफल किया हुच्चा; ( सम्म )। विहल्ल अक [ वि + रु, वि + स्तृ ? ] १ आवाज करना। २ सक. विस्तार करना । विहल्लाइ; ( धात्वा १५३)। विहल्ल पुं [ विहल्ल ] रा।ज श्रेग्णिक का एक पुत्र; (पडि )।

विहव पुं [ विभव ] समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्यः; (पात्र्यः; गउडः; कुमा; है ४, ६०; प्रास् ७२; ७६ )। विह्वण न [ विधवन ] विनाश; ( राज )। विहवा स्त्री [ विधवा ] जिसका पति मर गया हो वह स्त्री, राँडः ( ऋाषः, उवः, गा ५३६ः, स्वम ५६ः, सुर १, ४३)। विह्वि वि [ विभविन् ] संपत्ति-शाली, धनाट्य; ( कुमा; सुपा ४२२; गउड )। विहन्व देखां विहव=विभव; ( नाट--मृच्छ ६६ )। विहस अक [ वि + हस् ] १ विकसनां; . खिलनां, प्रकुछ होना। २ हास्य करना, मध्यम प्रकार का हास्य करना। विहसइ, विहसए, विर्हसेइ, विहसंति; ( प्राकृ २६; सगा; कुमा; हे ४, ३६५)। विहसेज, विहसेजा; (कुमा ५, ८५ )। भवि--विहसिहिइ, विहसेहिइ; ( कुमा ५, ८३ )। वक्-विहसंत, विहसेंत; (से २, ३६; कुमा ३, ८८; ५, ५४ )। संक्र—विहसिऊण, विहसिअ, विहसेऊण; (गउड ८४५; ६१५ ; नाट---शकु ६८; कुमा ५, ८२ )। हेकु—विहसिउं, विहसेउं; ( क़ुमा ५, ८२ )। विहसाव सक [वि+हासय्] १ हँसाना । २ विकसित करना । संक्---विहसाविऊण, विहसावेऊण; (प्राक्टें E ? ) ! विहसाविञ वि [ विहासित] १ हँसाया हुन्ना ; २ विकसित किया हुआ; ( प्राकु ६१ )। विहसिअ वि [विहसित] १ विकसित, खिला हुन्ना, प्रफुल्लः; ''विहसियदिट्टीए विहसियमुहीए'' ('महाः; सम्मत्तः ७६)। २ न मध्यम प्रकार का हास्य; (गउड ६६६; ७५१)। विहसिर वि [विहसितृ] खिलने वाला, विकसित होने वालाः (कुमा)। विंहिसिब्बिअ वि [दे] विकसित, खिला हुन्रा; (दे ७, ६१)। विहस्सइ देखो विहस्सइ; (पात्र्य; श्रीप)। विहा अक [वि + भा] रो।भना, चमकना। विहादि ( शौ ) 🔏 (पि ४८७)। विहा सक [वि+हा] परित्याग करना। संकृ-विहाय; ( सूच्र १, १४, १)। विहा अ [ वृथा ] निरर्थक, व्यर्थ, मुधा; (पंचा १२, ५)। विहास्त्री [विधा] प्रकार, भेद; (कप्प; महा; ऋगु )। विहा° देखो विहग=विहायस्; (धर्मसं ६१६)।

विहाइ वि [विधायिन्] कर्ता, करने वाला; (चेइय ४०३; उप ७६८ टी; धर्मवि १३६)। विहाउ वि [विधातृ] १ कर्ता, निर्माता; (विसे १५६७; पंचा ६, ३६)। २ पुं. पर्णपन्नि-देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३.—पत ८५)। विहाड सक [वि + घट्य ] १ वियुक्त करना, ग्रालग करना । २ विनाश करना । ३ खोलना, उघाड़ना । विहाडे इ, विहाडेंति; ( राय १०४; महा; भग ), "कम्मसमुग्गं विहा-डेंति" ( श्रोप; राय )। संक्---"समुग्गयं तं विहाडेडं" ( धर्मवि १५ )। इ-विहाडेयव्वः ( महा )। विहाड वि [ विघाट ] विकट; ( राज )। चिहाड वि [चिहाट ] प्रकाश-कर्ता; (सम्म २ )। विहाडण न [ दे ] अनर्थ; ( दे ७, ७१. )। विहाडिअ वि विघरित । १ वियोजित, अलग किया हुन्ना; ( धर्मसं ७४२ )। २ विनाशित; ( उप ५६७ टी )। विहाडिअ वि विघटित ] उद्घाटित, खोला हुन्ना; ( उप पृ ५४; वसु )। विहाडिर वि [विधर्यात ] अलग करने वाला, वियोजक; 🌂 (⁄ संग्रा )। *ा*बिहाण पुं दि ] १ विधि, विधाता, दैव, भाग्य; ( दे ७, ६०), "मागुसमयजूहवहं विहाणवाहो करेमाणो" (स १३०; भवि )। २ विहान, प्रभात, सुवह; (दे ७, ६०; से ३, ३१; भवि; हे ४, ३३०; ३६२; सिरि ५२५)। ३ पूजन अर्चन; "अयो चेव कूरदेवयाविहारानिमित्तं पयारिकरा। परियरां एयाए वावाइस्रो हविस्सइ" (स २६६)। विहाण न [ विधान ] १ शास्त्रोक्त रीति; ( उप ७६८; पव ३५)। २ निर्माख, रचना; (पंचा ७, ५; रंभा; महा)। ३ प्रकार, भेदः (से ३, ३१ः पगह १, १ः भग)। ४ व्याकरणोक्त विधि-विशेषः (पगह २, २--पत ११४)। प्र भ्रवस्था-विशेषः ( सम्र २, १, ३२ )। ६ विशेषः "विहासामग्रासं पडुच" (भग १, १ टी)। ७ रीतिः ( महा )। ८ कम, परिपाटी; ( वृह १ )। विहाण न [ विहान ] परित्याग; ( राज )। विहाणिय ( अप ) वि [ विधायिन् ] कर्ता, करने वाला; (सग्र)। विहाय अक [वि+भा] १ शोभना। २ प्रकाशना, चमकना, दीपना । विहायंति; (स १२) । वक्-ेविहा-यंतः (सिरि २६५)।

विहाय पुं [ विघात ] १ अवसान, अंत; ( सं १, १६ )। २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी; ( से ८, ५४; स ४१२ )। विहाय देखो विभागः ( गउडः, से ६, ३२ )। विहाय वि [ विभात ] १ प्रकाशित; "निसा विहाय त्ति उट्ठिमो करही" (कुप २६८)। २ न प्रभात, प्रातःकाल; (से १२, १६)। विहाय देखो विहग=विहायस्; ( श्रा २२ )। विहाय देखो विहा=वि + हा। विहाय ( ग्रप ) देखो विहिअ; ( भवि )। विहार सक [ बि + धारय् ] १ अपेक्ता करना । २ यिशेष रूप से धारण करना। वकु—विहारंत; (पउम ८,१५६)। विहार पुं [ विहार ] १ विचरणा, गमन, गति: (पव १०४: उवा )। २ क्रीड़ा-स्थानः ( सम १०० )। ३ देव-गृह, देव-मन्दिर; ( उत्त ३०, ७; कुमा )। ४ त्रवस्थान, त्रवस्थिति; "ऋसासयं दट्ठु इमं विहारं" ( उत्त १४, ৩ ) । ৮ कीड़ा; ( ठा ८; कप्प )। ६ मुनि-वर्तन, मुनि-चर्या, साध्याचार; ( वब१; र्सांदि; उव )। °भूमि स्त्री [ °भूमि ]१ स्वाध्याय-स्थानः ( ग्राचा २, १, १, ८; कसः, कप्प )। २ विचरण-भूमि; ( वव ४ )। ३ कीड़ा-स्थान; ४ चैत्य की जगह; (कप्पः राज)। विहारि वि [ विहारिन् ] विहार करने वाला; ( आचा; उन; श्रा १४)। विहालिय देखो विहाडिअ; "दुवारं विहाखियं पासइ" (उप १४५ टी )। विहाब देखो विभाव=वि + भावय् । विहाबद्द, विहाबेमिः; (भिवः; इकिम ५७)। कवकु-विहारिज्जमाणः (स ४१)। कृ—विहावियन्त्रः ( उप ३४२)। विहावण न विधापन निर्मापण, करवानाः (चेइय EE)1 विहावण न [ विभावन ] ग्रालोचन; " एवं विचितियन्त्रं गुर्णदोसविहावर्णं परमं " (पंचा ६, ४६)। विहात्ररी स्त्री [ विभावरो ] रात्रि, निशा; ( पात्र्य; उप ७६८ टी; सुपा ३६३ )। विहावसु पुं [ विभावसु ] अग्नि, श्रागः ( पात्र )। देखा विभावसु । विहाविश्र वि [ विभावित ]ं दृष्ट, निरोक्तितः, "दिट्छं विहाविञ्जं" ( पात्र्य; गा ५०७ )। विहाविअ वि [ विधावित ] उल्लसित, प्रस्फुरित; ( स

```
। ( थ३
विहास पुं [ विहास ] हाँसी, उपहास; ( भवि )।
विहास ) देखा विहसाव । संक्र—विहासिऊण, विहा-
विहासाव े सेऊण, विहासाविऊण, विहासावेऊण;
 ( प्राकृ ६१ )।
विहासाविश्र
              देखो विहसाविअ; ( प्राकृ ६१ )।
विहासिअ
त्रिहि पुं [ विधि ] १ ब्रह्मा, चतुरानन, विधाताः ( पात्रः;
 श्रच् ३७; धर्मसं ६२६; कुमा )। २ पुंस्त्रीः प्रकार, भेद;
 ( उवा ), "सञ्चाहिं नयविहीहिं " ( पत्र १४६ )। ३
 शास्त्रोक्त दिधान, ऋनुष्ठान, व्यवस्थाः ( पंचा ६, ४८;
 श्रीप )। ४ कम, सिलसिला, परिपाटी; (वृह १)। ५
 रीति; ६ नियोग, आदंश, आज्ञा; ७ आज्ञा-स्चक वाक्य;
 ८ व्याकरण का सूब-विशेष; ६ कर्म; १० हाथी को खान
 का चन्नः (हे १, ३५)। ११ दैव, भाग्यः "च्यागुक्लो
 श्रहव विही किंवा तं जंन करेइ" (सुर ६, ८१; पाश्र;
  कुमा; प्रासू ५८)। १२ नीति, न्याय; १३ स्थिति,
  मर्यादा; ( बृह १ )। १४ कृति, करणः; ( पंचा ११ )।
 °न्तू वि [ 'ज्ञ ] विधि का जानकार; ( गाया १, १,—
 पत ११; सुर ८, ११८)। 'वयण न [ 'वचन ] विधि-
 वाक्य, विधि-वाद, विध्युपदेश; ( चेइय ७४४ )। वाय पुं
 िवाद ] वही पूर्वोक्त ऋर्थ; ( भास ७५; चेइय ७४४ )।
विहिअ वि [ विहित ] १ कृत, अनुष्टित, निर्मित; ( पात्र);
 महा )। २ चेष्टितः ( स्राप )। ३ शास्त्र में जिसका विधान
 हो, वह, शास्त्रोक्तः; (पंचा १४, २७)।
विहिंस सकं [ वि + हिंस् ] विविध उपायों से मारना, वध
 करना । विहिंसइ; ( श्राचा १, १, १, ४ )। कृ - विहिंस,
 ( पग्ह १, २---पत्र ४० )।
विहिंस वि [विहिंस ] हिंसा करने वाला; "अ-विहिंस
 सुव्यए दंते" ( ग्राचा १, ६, ४, ३)।
विहिंसग वि विहिंसक ] वध करने वाला; ( श्राचा;
 गच्छ १, १०)।
विहिंसण न [विहिंसन ] विविध प्रकार से मारना;
 ( पगह १, १--पत्र १८)।
विहिंसा स्त्री [विहिंसा] १ विशेष हिंसा; (पगह १, १—
 पत ५)। २ विविध हिंसा; (सूत्र्य १, २, १, १४)।
विहिण्ण )वि [विभिन्न ] १ जुदा, ऋलगः (सं ७, ५३;
विहिन्न 🕽 १३, ८६; भिव )। २ खिएडत, भाँग कर
```

```
दुकडा २ वना हुआ; (से ३, ६०)।
√विहिम न [ दे ] जंगल, ऋरएय; ( उप ८४२ टी )।
  विहिमिहिय वि [ दे ] विकसित, प्रफुल्लः ( पड् )।
  विहियव्य देखां विहे=वि+धा।
  विहिविल्ल सक [वि+रचय्] वनाना, निर्माण करना।
   विहिविहलाइ; ( प्राकृ ७४ )।
  विहीण वि [ विहीन ] १ वर्जित, रहित; ( प्रासू १७२ )।
    २ त्यक्त; (कुमा)।
  विहीर सक [ प्रति+ईश्न् ] प्रतीचा करना, वाट जाहना।
   विहीरइ; ( हे ४, १६३ ), विहीरह; ( स ४१८ )।
  विहीर वि [ प्रतीक्ष ] प्रतीक्ता करने वाला; ( कुमा ७,
    ३८ )।
  विहीरिअ वि [प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीचा की गई हो
    वह; (पाञ्च)
  विहीसण देखो विभीसण; (सं ४, ५५)।
  विहीसिया देखां विभीसिया; (सुपा ५४१)।
  विहु पुं [ विधु ] १ चन्द्र, चाँद; (पात्र )। २ विष्साु,
    श्रीकृष्णः; ३ त्रह्माः; ४ शंकर, महादेवः; ५ वायु, पवनः;
    कपूर; (हे ३, १६)।
  विहुअ वि [ विधुत ] कम्पित; ( गा ६६०; गउड )। ২
    उन्मृक्तित, उखाड़ा हुन्ना; (सं १, ५५)। ३ त्यक्त;
   (गउड)।
  विहुं डुअ पुं [ दे ] राहु, ग्रह-विशेप; ( दे ७, ६५ )।
  विहुण सक [वि+धू] १ कॅपाना, हिलाना। २ दुर
   करना, हटाना । ३ त्याग करना । ४ पृथग् करना, स्रक्षम
   करना। विहु गाइ, विहु गांति; ( भिवः, पि ५०३), विहु गाहि:
   ( उत्त १०, ३ )। कर्म—विहुव्बइ; (पि ५३६ )। वक्ट—
   विहुणंत, विहुणमाणः (सुपा २७२ः, पउम ६४, ३५)।
   कवकु-विहुव्वंत; (सं ६, ३५; ७, २१)। संकु-
   विहुणियः; (सूत्र १, २, १, १५; यति २१; स३०८ )।
  विहुणण न [ विध्रूनन ] १ दूरीकरणः; ( पउम १०१.
    १६)। २ व्यजन, पंखा; (राज)।
  विद्युणिय वि [ विश्रूत ] देखो विद्युअ; (सुपा २५३;
   यति २१)।
  विहुर वि [ विधुर ] १ विकल, व्याकुल, विह्वल; ( स्वप्न
   ६३; महा; कुमा; दे १, १५; सुपा ६२; गउड; सर्गा )। २
   क्तीरा; (गउड १०३६)। ३ विसदृश, विलक्तरा, विषम:
   "अविसिट्टिम्मिव जोगिम्म बाहिरे होड् विहुरया" ( स्रोघ
```

```
५१)। ४ विश्लिष्ट, वियुक्त; (गउड ८३६)। ५ नः
 व्याकुल-भाव, विह्वलता; "विलोट्टए विहुरम्मि" (स ७१६;
 वजा ३२; ६४; प्रासू ५८; भवि; सर्ग )।
_ব্লিहुराइअ वि [ विधुरायित ] व्याकुल बना हुन्रा; ( गउड
  १११ टी )।
विहुरिज्जमाण वि [विधुरायमाण ] व्याकुल वनताः
  (सुपा ४१६)।
विहुरिय वि [ विधुरित ] १ व्याकुल बना हुन्ना; (सुर २,
  २१६; ६, ११५; महा )। २ वियुक्त बना हुन्रा, विद्युड़ा
  हुन्रा, विरहित; ( गउड )।
विहुरीकय वि [विधुरीकृत ] व्याकुल किया हुन्ना;
  ( कुमा )।
विहुल देखां विहुर; (पात्र )।
चिहुल वि [ विफुल्ल ] १ खिला हुन्ना; २ उत्साही; "निय-
  कजविहुल्ली" (भवि)।
विहुव्वंत देखो विहुण।
विहुअ वि [विधूत ] १ कम्पितः; ( माल १७८)। २<sup>°</sup>
 वर्जित, रहित; "नयविहिविहूयबुद्धी" (पउम ५५, ४)।
ॅंदेलो विधूय, विहुअ ।
विहुइ देखो विभूइ; ( अञ्चु १४; भावे )।
विहुण देंखो विहुण । संक्-विहुणिया; ( स्राचा १, ७,
  ८, २४; सूत्र १, १, २, १२; पि ५०३ )।
विहुण देखो बिहोण; ( कुमा; उव )।
विहूणय न [ विभूनक ] व्यजन, पंखा; ( स्त्र १, ४, २,
  १० )।
चिह्सण देखा चिभूसण; ( दे ६, १२७; सुपा १६१; कुप्र
विहुसा स्त्री [ विभूषा ] १ शोभा; ( सुपा ६२१; दे ६,
  নই)। २ अलंकार आदि से शरीर की सजावट; ( पंचा
  १०, २१)।
विह्सिअ वि [ विभूषित ] विभ्षा-युक्त, ग्रालंकृत; ( भवि )।
विहें सक [वि+धा] करना, बनाना। विहेइ, विहेंति,
  विहेसि, विहेमि; (धर्मसं १०११; स ६३४; ७१२; गउड
  ३३२; कुमा ७, ६७ )। संकृ—विहेऊणः; ( पि ५८५ )।
  हेकु—विहेउं; (हित १)। कु—विहियन्त्र, विहेअ,
  विहेअन्त्र; (सुपा १५८; हि २२; ६ममी ४; महा; सुपा
  १६३; श्रा १२; हि २; पउम ६६, १८; सुपा १५६)।
विहेड सक [ वि+हेट्यू ] १.मारना, हिंसा करना । २ पीड़ा
```

```
करना । वकु---विहेडयंत; ( उत्त १२, ३६ ) । कवकु---
 "विहम्मणाहिं विहेड( १ ट्र )यंता" ( पर्पण १, ३—पत
 ५३) l
विहेडय वि [ विहेठक ] ग्रनादर-कर्ता; (दस १०, १०)।
विहेडि वि [ विहेटिन् ] १ हिंसा करने वाला; २ पीड़ा
 करने वाला; "ऋंगे मंते ऋहिज्जंति पाण्मभूयविहेडिग्णो"
 (स्त्रा१, ८, ४)।
विहेडिय वि [ विहेटित ] पीड़ित; ( भत्त १३३ )।
विहेढणा स्त्री [ विहेठना ] कदर्थना, पीड़ा; ( उव )।
विहोड सक [ ताडय् ] ताड़न करना । विहोडहः ( हे ४,
 २७ )।
विहोडिअ वि [ताडित ] जिसका ताड़न किया गया हो
 वह; (कुमा)।
विहोय (भ्रप) देखो विहव; (भिव )।
वी देखो वि=ग्रापि, वि; ''एक्कं चिय जाव न वी, दुक्खं
 बोलेइ जिंग्यपियविरहं" ( पउम १७, १२ )।
वीअ सक [ वीजय | हवा ड़ालना, पंखा करना | वीश्रश्रंति;
 ( ग्रमि ८६ ), वीयंति; ( सुर १, ६६ ) वक् —वोअंत;
 ( गा ८६; सुर ७, ८८ )। कवकु—विइज्जंत, वोइज्ज-
 माण; (से ६, ३७; खाया १,१--पत ३३)।
व्यीअ वि [ दे ] १ विधुर, व्याकुल; २ तत्काल, तात्कालिक,
 उसी समय का; ( दे ७, ६३)।
वीअ देखो बीअ=द्वितीय; (कुमा; गा ८६; २०६; ४०६;
 गउड )।
वीअ वि [वीत ] विगत, नष्ट; (भग; अज्भ ६६)।
 °कम्ह न [ °करम ? ] १ गोल-विशेष; २ पुंस्री उस गोल
 में उत्पन्न; (ठा ७---पत्न ३६०)। <sup>°</sup>धूम वि [ <sup>°</sup>धूम ]
 द्वेष-रहित; (भग ७, १—पत २६१)। ° इभय, ° भय न
 िभय ] १ नगर-विशेष, सिन्धुसौवीर देश की प्राचीन
 राजधानी; (धर्मवि १६; २१; इक; विचार ४८; महा )।
 २ वि. भय-रहित; ( धर्मवि २१ )। °मोह वि [°मोह]
 मोह-रहित; ( अज्भ ६६ )। °राग, °राय वि [ °राग ]
 राग-रहित, चीराप-राग; (भग; सं ४१)। °सोग पुं
 [ °शोक ] एक महाग्रह; ( सुज २०; ठा २,३—पल ७६)।
  °सोगा स्त्री [°शोका] सिललात्रती-नामक विजय-
 प्रान्त की राजधानी, नगरी-विशेष; ( ग्राया १, ५—पत
  १२१; इक; पउन २०, १४२ ) ।
वीअजमण देखो वीअजमण; ( दे ६, ६३ टी )।
```

४६५)।

वीअण न [ वीजन ] १ हवा करना, पंखे से हवा करना; (कप्पू)। २ स्त्रीन पंखा, व्यजन; (सुर १, ६६; कुप्र ३३३; महा ), स्त्री-- °णी; ( खोष; सूत्र्य १, ६,८; साया १,१--पत्न ३२)। चीआविय वि [ चोजित ] जिसको पंखे से हवा कराई गई : हो वह: (स ५४६)। चीइ पुंस्त्री [ वोचि ] १ तरंग, कल्लोल; (पात्र्य; श्रीप )। २ त्राकारा, गगनः (भग २०, २-पन ७७५)। ३ संप्रयोग, संबन्धः ( भग १०, २-पन ४६५ )। ४ पृथग्-भाव, जुदाई; (भग १४, ६ टी—पत ६४४)। द्वा न िंद्रव्य ] प्रदेश से न्यून द्रव्य, अवयव-हीन वस्तु; ( भग १४, ६ टी-पत ६४४ )। चोइ स्त्री [ चिकृति ] १ विरूप कृति, दुष्ट किया; २ वि दुष्ट किया वाला; ( भग १०, २—पत्र ४६५)। ३ देखो विगइ : ( कस ४, ५टी )। वीइंगाल वि [वीताङ्गार] राग-रहित; (भग ७, १— पत्न २६२; पिं १०२ )। वीइक्कंत वि [ व्यतिकान्त ] १ व्यतीत, गुजरा हुन्ना; "वासीए राइंदिएहिं वीइक्कंतेहिं" (सम ८०)। २ जिसने उल्लंबन किया हो वह; ( भग १०, ३ टी-पन ४६६ )। वीइक्कम सक [ व्यति+क्रम् ] उल्लंघन करना । वक्-चीइक्कममाणः (कस)। चीइज्जमाण देखो वीअ=वीजय्। वीइमिस्स वि [ व्यतिमिश्र ] मिश्रित, मिला ( य्राचा )। न्नीइय वि [ वीजित ] जिसको हवा की गई हो वह; (च्रीप; महा )। चीइवय सक [व्यति + वज् ] १ परिभ्रमण करना .गमन करना, जाना। ३ उल्लंघन करना। वीइवयदः .वीइवइजा, वीइवएजा; ( सुज २० टी; भग १०, ३—पत्र ४६८)। वकु--वोइवयमाणः (साया १, १--पत ३१)। संक्र-वीइवइत्ता, वीइवएत्ता; (:भग २, ८; १०, ३--पत ४६६)। चीई स्त्री. देखो चीइ=वीचि; (पाद्य; भग १०, २; २०, २)। चीई अ [ चिनिच्य ] पृथग् होकर, जुदा हो कर; ( भग १०,२-पत ४६५)। चोई ग्र [ विचिन्त्य ] चिन्तन करके; ( भग १०, २—पल

वीईवय देखा वीइवय । वीईवयह; ( भग; सुज २० टी: भग ७, १०-पन ३२४)। वकु-चोईवयमाणः ( राय १६: पि ७०; १५१ )। वीचि देखो वीइ=वीचि; ( कप्प; भग १४, ६--पव ६४४ ) बीचि स्त्री दि ] लघु रथ्या, छोटा मुहल्ला; ( दे ७, ७३ )। वीज देखो वीअ=वीजय । वीजइ, वीजिम; ( हे ४, ५; पड़: मै ६६)। वीजण देखो वोअण: (कुमा)। वीजिय देखो वीइय: (स ३०८)। वीडग) नाड्य / देग्वा चीडगः (स ६७)। चीडय ) वीडय पुं [ ब्रोडक ] लज्जा, गरम; ( गउड ७३१ )। वं।डिअ वि विशिवत विज्ञानित, शरमिन्दा; (गाया १, ५---पत १४३)। वांडिआ स्त्री [वीटिका] सजाया हुन्ना पान, वीड़ा; (गउड)। देखां वीडी। °<mark>बीढ देखो पीढ;</mark> ( गउड; उप पृ ३२६; भवि )। वीण नक [ वि+वारम् ] विचार करना । वीसाइ, वीसाइ ( धात्वा १५३; प्राकृ ७१)। °वीण देखा पीण; ( सुर १३, १⊏१ ) । बोणण न [दे] १ प्रकट करना; ( उप पृ ११८)। २ विदित करना, ज्ञापन; ( उप ७६५ )। वीणा स्त्री [ वोणा] वाद्य-विशेष; ( ग्रोप; कुमा; गा ५६१; स्वप्न ६७)। °यरिणो स्त्री [ °करी ] वीग्गा-नियुक्त दासी; "ता लहु वीग्णायरिग्णि सद्देहि, सिद्या वीग्णायरिग्गी" (स ३०६)। °वायग वि [ °वादक] वीगा। वजाने वाला; (महा)। वीत देखो वीअ=वीत; ( टा २,१-पत ५२; परारा १७-पत ४६४; सुन्ज २०—पत २६४)। ) देखो **चीइक्कंत**; (भग १०, ३—पव वीतिकंत वीतिक्कंत ∫ ४६८; ग्णाया १;१—पत्न २४; २६)। वीतिवय ) देखो वीइवय । वीतिवयंति; (भग )। वीती वीतीवय ) वयदः; (गाया १, १२—पत्र १७४)। वदः— वीतिवयमाणः (कप्प)। संकु-वीतिवइत्ताः ( स्रोप)। वोमंस सक [ वि+मृश्, मीमांस् ] विचार करना, पर्या-लोचन करना । संक्र—ची**मंसिय**; ( सम्मत्त ५६ )। वीमंसय वि [ विमर्शक, मीमांसक ] विचार-कर्ता; ( उव )। वीमंसा स्त्री [विमर्श, मीमांसा] विचार, पर्यालोचन,

निर्गाय की चाह; (सूत्र्य १, १, २, १७; विसे २८६; ३६६; ५६५; उप ५२०)। वीमंसिय वि [विमशित, मीमांसित] विचारित, पर्या-लाचित ; (सम्मत्त ५४)। देरीर पुं [ वीर ] १ भगवान् महावीरः; ( पगह १, १—पत २३; १,२; सुज २०; जी १)। २ छन्द-विशेप; ( पिंग )। ३ साहित्य-प्रसिद्ध एक रसः (त्र्राण् १३६)। ४ वि. पराक्रमी, शृर; (त्राचा; लूत्र १, ८, २३; कुमा) । ५ पुन- एक देव-विमान; (राम १२; इक )। ६ न. वैताब्य पर्वत की उत्तर श्रेग्णि में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक ) 1 °कंत पुंन [ कान्त ] एक देव-विमान; (सम १२)। कण्ह पुं िकृष्ण राजा श्रेिएक का एक पुत्रः (निरं १, १; 'पि ५२)। कण्हा स्त्री िकष्णा ] राजा श्रेणिक की एक पकी; ( अर्त २५)। क्रिड पुन [ क्रिट ] एक देव-विनान; (सम १२)। 'गत पुन [ 'गत ] एक देव-विमान; (सम १२)। **जस पुं** [ **यशस्** ] भगवान् महाबीर के पास दीचा लेने वाला एक राजा: ( ठा ८---पव ४३०)। जिमाय पुन [ ध्वज ] एक. देव-विमान; ─स्नम १२)। 'धवल पुं [ 'धवल] गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा: (ती २: हम्मीर १३)। निहाण न [ निधान ] स्थान-विशेष; (महा)। ध्वभ न [ ध्वभ ] एक देव-विमान: ( सम १२ )। भिद्ध पुं [ भिद्ध ] भगवान् पार्श्व-नाथ का एक गराधर; (सम १३; कप्प)। मई स्त्री िमती ] एक चार-भगिनी; (महा)। °लेस पुन िलेश्य ] एक देव-विमान; (सम १२)। विण्ण पुन [ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १२)। <sup>'</sup>वरण न ि**बरण** ] प्रतिसुभट से युद्ध का स्वीकार, 'इस योद्धा से **∀** में लड़ुँगा' ऐसी युद्ध की माँग; ( कुमा ६, ४६; ५२ )। 'वरणी स्त्री [ वरणी ] प्रतिसुभट सं प्रथम शस्त्र-प्रहार की याचनाः (सिरि १०२४)। 'वलय न ['वलय] नुभट का एक आभ्पण, वीरत्य-सूचक कड़ा; (कप्प; तंदु २६)। 'विराली स्त्री ['विराली] वल्ली-विशेष; 📕 (पर्गा १—पत ३३)। 'सिंग पुंन [ श्रिङ्क ] एक देव-विमान; (सम १२)। सिंह पुंन [ स्पृप् ] एक देव-विमान; (सम १२)। सिण पुं[ सिन] एक प्रसिद्ध

वीर् यादव का नाम; ( गाया १, ५—पन १००; अत;

देवविमान-विशेषः (सम १२)। 'सिण न [ीसन ] त्रासन-विशेष, नीचे पैर रख कर सिंहासन पर बैटने के जैसा ऋवस्थानः ( साया १, १—पत ७२; भग )। ासणिय वि [ासनिक ] वीरासन से वैठने वाला; (टा ५, १--पत्र २६६; कस; ऋषि)। **वीरंगय** पुं [ **वीराङ्गद** ] १ भगवान् महावीर के पास दीचा लेन वाला एक राजा; (टा ८—पत्र ४३०)। २ एक राजकुमार; ( उप १०३१ टी )। वीरण स्त्रीन [.वीरण] तृगा-विशेषः; उर्शारः; ( त्रागु २१२; पाञ्च )। वीरहल पुं [ वीरहल ] श्येन पत्ती; ( पगह १, १—पत्र ८; १३)। वीरिअ पुं [ वीथे ] १ भगवान् पार्श्वनाथ का एक मुनि-संब; २ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गर्गाधर; ( टा ८---पल ४२६)। ३ पुंनः शक्ति, सामर्थ्यः; ( उवाः; ठा ३, १ टी—पत्र १०६ )। ४ त्रांतरंग राक्ति, घ्रात्म-वल; ( प्रास् ४६; अज्भ ६५)। ५ पराक्रम; (क्रम्म १, ५२)। ६ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। ७ शरीर-स्थित एक धातु, शुकः; ८ तेज, दीप्तिः ( हे २, १०७; प्राप्र )। वीरुणी स्त्री [वीरुणी ] पर्व-वनस्पति विशेषः "वीरुणा ( १ग्गी ) तह इक्कडे य मासं य" ( पगगा १-पत ३३)। वीरुत्तरवर्डिसग पुंन [ वीरोत्तरावतंसक ] एक देव-विमानः ( सम १२)। वीरुहा स्त्री [ वीरुधा ] विसंतृत लता; ( कुप्र ६५; १३६ )। वीलण वि [ दे ] पिच्छिल, स्निग्ध, मस्राः ( दे ७, ७३)। ब्रींलय देखी बीलय; ( दे ६, ६३ )। वीछी स्त्री दि ] १ तरंग, कल्लोल: (दे ७, ७३)। २ वीथी, पंक्ति, श्रेणी; (पड्)। वीवाह देखो विवाह=विवाह; "एसा एक्का धृया वल्लहिया ता इमीए वीवाहं" (सुर ७, १२१; महा )। वीवाहण न [विवाहन] विवाह-करण, विवाह-किया; ( उब ६८६ टी; सिरि १५१ )। बीवाहिग वि विवाहिक विवाह-संवन्धी; १४७)। वीवाहिय वि [ विवाहित ] जिसकी शादी की गई हो वह; ,( महा )। उप ६४८ टी )। 'सेणिय पुंन [ 'सेनिक, 'श्रेणिक] \ **/वीवी** स्त्री [ **दे** ] वीचि, तरंग; ( पड् ) । एक देव-विमान; (सम १२)। भवत्त पुंन भिवती े वीस देखो विस्स=विस; (सूत्र २, २, ६६; संनि २०)।

र्वास देखो विस्स=विश्वः (.सूच्य १, ६, २२ )।.°उरी स्त्री िपुरी नगरी-विशेष: (उप ५६२)। °सआ वि [ °स्ज़ ] जगत्कर्ता; (षड् )। °सेण पुं [ °सेन ] १ चक्रवर्ती राजा; " जोहेसु गाए जह वीससेगो " ( सूत्र्य १, ६, २२)। २ पुं. ऋहोरात्र का १८ वाँ मुहूर्त; (सुज १०, १३)। चीस°) स्त्री [विंशति] १ संख्या-विशेष, वीस, २०; चीसइ ) २ जिनकी संख्या वीस हों वे; (कप्प; कुमा; प्राकु ३१; संन्नि २१)। °म वि [°म] १ वीसवाँ; २० वाँ; (सुपा ४५२; ४५७; पउम २०, २०८; पव ४६)। २ न. लगा तार नव दिनों का उपवास; ( गाया १, १-पत ७२)। °हा च्य [ °धा ] वीस प्रकार से; (कम्म १, ५)। चीसंत वि [विश्रान्त] विश्राम-प्राप्त, जिसने विश्रान्ति ली हो वह; "परिस्तंता वीसंता नग्गोहतरुतले" ( कुप्र ६२; पउम ३३, १३; दे ७, ८६; पाद्य; सरा; उप ६४८ दो )। वीसंदण न [ विस्यन्दन ] दही की तर और आटे से वनता एक प्रकार का खाद्य; (पव ४; पभा ३३)। वीसंभ देखो विस्संभ=वि + श्रम्म् । वीसंभहः ( सूत्रानि ६१ टी )। वीसंभ देखो चिस्संभ=विश्रम्भ ; ( उव; प्राप्र; गा ४३७)। वीसज्जिअ देखो विसज्जिअ; (से ६, ७७; १५, ६३; पउम १०, ५२; धर्मवि ४६ )। वीसत्थ वि [ विश्वस्त] विश्वास-युक्तः (प्राप्तः, गा ६०८)। वीसद वि [विश्रव्य ] विश्वास-युक्त; (गा ३७६; ग्रिम ११६; भवि; नाट-मृच्छ १६१ )। चीसम देखो विस्सम = वि + श्रम् । वीसमइ, वीसमामो: (पड्; महा; पि ४८६)। वकु—वीसममाणः (पउम ३२, ४२; पि ४८६ )। चीसम देखो विस्सम=विश्रमः (षड्)। वीसम देखो वीस-म। वीसमिर वि [ विश्रमितृ ] विश्राम करने वाला; ( सण् )। वोसर देखो विस्सर=वि+समृ। वीसरइ; (हे ४, ७५; ४२६; प्राकु ६३; पड्; भवि ), वीसरेसि; (रंभा )। र्चासर देखो विस्सर=विस्वर; "वीसरसरं रसंतो जो सो जोग्गीमुहात्र्यो निष्फिडइ" (तंदु १४)। वीसरणालु वि [ विस्मर्त ] भूल जाने वाला ; ( ग्रोघ 🕒

४२५ )। वीसरिअ देखो विस्सरिय; (गा ३६१)। वीसव ( अप ) सक [ वि + श्रमय् ] विश्राम करवाना । वीसवइ: (भवि)। वीसस देखो विस्सस । वीससइ; (पि ६४; ४६६) 🗸 वकु—बीससंतः ( पडम ११३, ५)। कु—बोससणि-उज, वीससणीअ; ( उत्त २६, ४२; नार-मालिव पूर्)। वीससा ऋ [ विस्त्रसा ] स्वभाव, प्रकृति; ( ठा ३, ३---पत्र १५२; भग; गाया १, १२)। वीससिय वि [ वैस्रसिक ] स्वामाविक; ( आवम )। वीसा देखो वीसइ; ( हे १, २८; ६२; टा ३, १---पत्र ११६; षड् ) । वीसा स्त्री [ विश्वा ] पृथिवी, धरती; ( नाट )। वीसाण पुं [ विष्वाण ] स्राहार, भोजनः (हे १, ४३)। वीसाम पुं [ विश्राम ] १ विराम, उपरम; २ प्रवृत्त न्यापार का अवसान, चालू किया का अर्त; (हे १, ४३; से २, ३१; महा )। वीसामण देखो विस्सामण; ( कुप्र ३१० )। वीसामणा देखो विस्सामणा; ( कुप्र ३१० )। वीसाय देखो विसाय=वि+स्वादय्। क्र—विसायणिउजः (पराग १७--पत ५३२)। वीसार देखो विस्सार=वि-। समृ । वीसारेइ; ( धर्मवि ५३१)। वीसारिअ वि [ विस्मारित ] भुलवाया हुच्चा; ( कुमा )। वीसाल सक [ मिश्रय्] मिलाना, मिलावट करना। वीसा-लइ; (हे ४, २८)। वोसालिअ वि [मिश्रित ] मिलाया हुन्ना; (कुमा)। वीसावँ ( अप ) देखो वीसाम; ( कुमा )। वीसास देखो विस्सास; (प्राप्र; कुमा )। वीसिया स्त्री [विशिका] वीस संख्या वाला; (वव १)। बीसु न [दे] युतक, पृथग्, जुदा; (द ७, ७३)। वीसुं अ [ विष्वक् ] १ समन्तात् , सब त्रोर से; २ समस्त-र पन, सामस्त्य; ( हे १, २४; ४३; ५२; पड्; कुमा; दे ं७, ७३ टी )। 🛚 वीसुंभ देखो वोसंभ=वि+अम्भ्। वीसुंभेज्जा; (टा ५, २—पत्र ३०८; कस )। विसुंभ अक [दे] पृथग् होना, जुदा होना। वीसुंभेज्जा; (ठा ५, २--पत्न ३०८; कस )।

🗸 बीसुंभण न [ दे ] पृथग्भाव, त्रालग होना; ( ठा ५, २ टी--पत्त ३१०) चीसुंभण न [ विश्वम्भण ] विश्वास; (टा ५, २ टी---पल ३१०)। 🌂 द्यीसुय देखां विस्सुअ; (पग्ह १, ४—पत्र ६८)। वं।सेढि ) बीसेणि ) देखां विसेंडिः; ( भास १०; र्गांदि १८४ )। बोहि पुन [बोहि] धान्य-विशेष; "सालीिया वा वीहीिया वा कोद्दवािं वा कंग्िं वा" (सूत्र २, २, ११; कस )। न्त्री [ चंथि, का, थो ] १ मार्ग, रास्ता; वीहिया 🖟 ( ग्राचा; सूत्र्य १,२,१,२१; प्रियो १००; बोहो । गउड ११८८)। २ श्रेणि, पंक्तिः (स १४)। ३ क्तेत्र-भागः ( ठा ६---पत्र ४६८ )। ४ वाजारः ( उप २५: महा )। ्बुअ वि [दे] १ बुना हुन्ना; २ बुनवाया हुन्ना; ''जन्न तयट्टा कीयं नेत्र द्वयं जं न गहियमन्नेसिं (पव १२५)। देखा बूय। बुअ ) वि [ चृत ] १ प्रार्थित; २ प्रार्थना त्र्यादि से नियुक्त; - वृद्य ∫ "बुद्यो" (संनि ४)। ३ वेष्टित; 'कुकम्मबुद्या" (सुपा ६३)। बुइय वि [ उक्त ] कथितः ( उत्त १८, २६ )। वंज(?) सक [ उद्द: नमय् ] ऊँचा करना । वंजदः ( খান্যা 3/8)1 बंताकी स्त्री [ बृन्ताकी ] वैंगन का गाछ; ( दे ७, ६३ )। बंद देखो बंद = बृन्द; (गा ५५६; हे १, १३१)। वंदारय देखी वंदारय; (दे १, १३२; कुमा; पड्)। बंदावण देखो विंदावण; (हे १, १३१; प्राप्त; संचि ४; बंद्र देखा बंद्र; (हे १, ५३; कुमा १, ३८.)। बुक्क देखी बुक्क = दे; ( सगा )। 'सुककंत वि [ न्युटकान्त ] १ श्रितिकान्त, द्वियतीत, गुजरा हुत्र्या; "बोलीगां दुक्कंतं ग्रहच्छित्र्यं बोलिग्रं ग्रहक्कंतं" (पात्र्य), "बुक्कंतो बहुकालो तुह ध्यसेवं कुर्णातस्स" ( मुपा ५६१)। २ विध्वस्त, विनष्ट; (राज)। ३ निष्कान्त, बाहर निकला हुन्ना; (निचू १६)। देखा वोक्कंत। ्युक्कंति स्त्री [ ब्युत्कान्ति ] उत्पत्ति; ( राज ) ।

चुक्कम पुं [ ब्युत्क्रम ] १ दृद्धि, बढ़ाव; (सूत्र्य २, ३,

१)। २ डत्यत्तिः ( सूत्र २, ३, १; २, ३, १७)।

वुक्कस सक ( न्युन्+कृप् ) पीछे खींचना, वापिस लोटा-ना । बुक्कसाहि; ( श्राचा २, ३, १, ६ )। बुक्कार देखां बुक्कार; (सण्)। **बुक्कार** सक [ दे. वृङ्कारय् ] गर्जन करना । बुक्कारेंति; (राय १०१)। बुक्कारिय न [दे. वृङ्कारित ] गर्जनाः (स ५४८)। बुग्गह पुं [ न्युद्ग्रह ] १ कलह, भाषड़ा, विग्रह, लड़ाई; (ठा ५, १--पन ३००; वव १; पव २६८)। २ घाड़, ड़ाका; (उप पृ २४५)। ३ वहकाव; (संबोध ५२)। ४ मिथ्याभिनिवेश, कदाग्रह; ( राज ) । द्युगाहअ वि [ च्युद्याहक ] कलह-कारक, "नय वुग्गहिखं कहं कहिजा " (दस १०, १०)। हुम्महित्र वि [ च्युट्प्रहिक ] कलह-संबन्धी; (दस १०, १०)। द्युग्गाह सक [ब्युद्+ग्राहय्] वहकाना, भ्रान्त-चित्त करना । युग्गाहमा; (महा)। वकु-वुग्गाहेमाण; (णाया १, १२-पत्र १७४; ऋोप )। **बुग्गाहणा** स्त्री [च्यु**दुग्राहणा** ]बहकाव; ( स्रोघभा २५ ) । बुग्गाहिअ वि [ न्युदुग्राहित ] वहकाया हुन्रा, भ्रान्त-चित्त किया हुआ; ( कस; चेइय ११७; सिरि १०८१ )। बुच्व° देखो वय=वच्। बुच्चमाण वि [ उच्यमान] जो कहा जाता हो वह; ( सूत्र १, ६, ३१; भग; उप ५३० टी )। बुच्चा श्र [ उक्त्वा ] कह कर; ( सूत्र २, २, ८१; पि 1 ( ezy बुच्छ देखो बच्छ= वृत्तः; ( नाट—मृच्छ १५४ )। बुच्छ° देखो बोच्छ°; ( कम्म १, १ )। बुच्छ° देखो बोच्छिंद्। बुच्छिण्ण देखा बुच्छिन्नः ( राज )। बुच्छित्ति देखो बोच्छित्तः; (विसे २४०५)। बुच्छित्र वि [ न्युच्छित्र, न्यवच्छित्र ] १ श्रपगत, हटा हुन्राः २ विनष्टः ( उव ) । ३ नर्लगा तार चौदह दिनो का उपवास; ( संबोध ५८ )। बुच्छेअ देखा चोच्छेअ; ( पव २७३; कम्म २, २२; सुपा રપૂષ્ટ ) I बुच्छेयण देखो बोच्छेयण; ( ठा ६—पत्र ३५८ )। बुज्ज़∘ग्रक [ त्रस् ] डरना । बुजइ; ( प्राप्र ) । देखो बोज्ज । बुर्ज्जण न [दे] स्थगन, त्राच्छादन, दकना; (धर्मसं

१०२१ टी; ११०२ ) । बुज्भ त वि [ उद्यमान ] पानी के वेग से खिंचा जाता, बह ''गिरिनिज्भरगादिगेहि जाता; (पडम १०२, २४), बुज्भतां" (वै ८२)। देखो वह=वह्। बुज्भण देखो बुज्जणः (धर्मसं १०२१)। बुजममाण देखां बुजभांत; ( पउम ८३, ४ )। बुज ( ग्रप ) देखो चचच - त्रज्। बुजदः, ( हे ४, ३६२; कुमा )। संकु—बुजे प्पि, बुजे प्पिणु; (ह ४, ३६२ ) 🎠 बुणण न [ दे ] बुनना; ( सम्मन १७३ )। बुद्ध अक [ स्थुन् + स्था ] उठना, खड़ा होना। बुट्टए; (पि ३३७)। बुद्ध वि [बुप्य] १ वरसा हुआ; ( हे १, १३७; विपा २, १— पत्र १०८; कुमा १, ८५ )। २ न. वृष्टिः; ( दस ८, ६ )। ब्रुट्धि देखो विद्धिः च्हिष्टिः; ( हे १, १३७; कुमा) । काय पुं िकाय ] वरसता जल-समृहः; (भग १४, २--पत्र **६३४**; कप्प )। बुद्धिय वि [ब्युटिधन ] जो उठ कर खड़ा हुआ हो वह; (भवि)। ेब्रुड देखो **पुड** ≔ पुट; "जंपइ कयंजल्लिबुडो" ( पउम ६३, २२ ) । बुड्ड अक [ बुब् ] वड़ना; ( संन्नि ३४ )। बुड्ढंति; ( भग ५, ५ )। बुङ्क सक [ ब्रथ्यं ] बढ़ाना । बक्---बुङ्क'त; ( র २३ )। बुड्ड वि बिद्ध ] १ जरा अवस्था वाला, वृदा; ( ऋोप; नुर ३, १०४; सुपा २२७; सम्मत्त १५८; प्रासू ११६; नर्षा )। २ वड़ा, महानः; (कुमा )। ३ वृद्धि-प्राप्तः, ४ अनुभवी, कुशल, निपुणः; ५ पंडित, जानकारः (हे १, १३१; २, ४०; २०)। ६ निभृत, शान्त, निर्विकार; ( ठा ८ ) । ७ पुं नापम, संन्यासी; ( णाया १, १५— 🗆 पत्र १६३; त्र्यण २४)। ८ एक जैन मुनि का नाम; (कप्प)। °त्त, °त्तण न [ त्त्र ] बुढ़ापा, जरावस्था: ( सुपा ३६्०; २४२)। वाह पुं वाहिन् एक समर्थ जैनाचार्य जो सुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के गुरू थे; (सम्मत्त १४०) । चाय पुं [ चाट् ] किंवदन्ती, कहावत. जनश्रुति: (स २०७)। सावग पुं [ श्रावक ] ब्राह्मणः ( ग्णाया 2, १५—पत १६३; औप )। ीणुग वि [ीनुग] बृद्ध का अनुयायी; ( सं ३३ )। . बुड़ वि दि विनष्ट; (राज)। बुङ्कि स्त्री [ बुद्धि ] १ वड़ाव, वड़ना; ( आचा; भग; उवा;

कुमा; सणा )। २ त्र्राभ्युदय, उन्नति; ३ समृद्धि, संपत्ति; ४ व्याकरण-प्रसिद्ध एकार आदि वर्णी की एक संज्ञा; ( सुपा १०३; हे १, १३१ ) । ५ समूह; ६ कलान्तर, सूद; ७ ऋोपधि-विशेप; ८ पुं. गन्धद्रव्य-विशेप; ( हे १, १३१ )। 'कर वि [ <sup>°</sup>कर ] वृद्धि-कर्ताः; ( सुर १, १२६; इ २४ ) । . **ेधम्मय** वि [ धर्मक ] वढ़ने वाला, वर्षन-शील; (म्राचा)। म वि [ मत्] वृद्धि वालाः (विचार ४६७)। बुणिय वि [दे] बना हुआ; " अ-बुणिया खट्टा " (कुप्र २२६)। बुण्ण वि [दे] १ भीत, तस्तः ( दे ७. ६४. विपा १,२---पत २४)। २ उद्विम; ( दं ७, ६४)। बुत्तं वि [ उक्त ] कथितः ( उवाः स्मृत ३ः महा )। बुत्त वि [ उप्त ] वीया हुन्नाः ( उव )। बुत्त न [ बृत्त ] छन्द, कविता, पद्य; (पिंग )। देखी वट्ट = इत्त । बुत्त देखा पुत्तः ( प्रयौ २२ )। बुत्तंत पुं [ बृत्तान्त ] स्वयर, समाचार हकीकत, वात; (स्वम १५३; प्राप्त; हे १, १३१; स ३५)। बुत्ति देखा वित्ति - वृत्तिः "जायामायावुत्तिए,गां" (स्त्र्य २, १, ५०; प्राकु ८ ) । बुत्थ वि [ उपित ] वसा हुआ, रहा हुआ; ( पाय; गाया १. ८—पत्र १४८; उव; घर्मा ४३; उप पृ १२७; सुख २, १७; से ११, ८०; कुप्र १८७ )। बुद देखो बुअ = वृत; ( प्राकृ ८ )। बुदास पुं [ न्युदास ] निरास; ( विसे ३४७५ )। बुदि देखा वह = वृति; ( प्राकृ 🖵 )। बुद्ध देखो बुड्ढ = वृद्ध; (पड्)। बुद्धि देखो बुड्डिः (ठा १०--पत्र ५२४ः सम १७ः संचि बुद्धा देखा बुण्णः (सुर ६, १२४; सुपा २५०; सामि १०; भवि; कुमा; हे ४, ४२१ )। बुष्पंत वि [उष्दमान] वाया जाताः "पेन्छइ य मंगलसएहिं" विष्यसं करिसगिहि वुष्यंतं" ( स्राक २५; पि ३३७ )। **बुष्पाय** वि [ **ब्युत्+पाद्य** ] ब्युत्पन्न करना हुशियार करना । वक्--- वृष्पाएमाणः ( साथा १, १२--पत १,७४; ऋोप ) । ्र बुर्फ्फ न [ दे ] शेखर, शिरः-स्थित; ( दे ७, ७४ )।

चुक्भे देखा वह - वह । बुन्ममाण देखो बुज्भमाणः ( कुप्र २२३ )। चुर देखा पुर; ( अन्तु १६ )। 🔫 ैब्रुस्सि देखो पुरिस चपुरुषः ( पडम ६५, ४५ )। चुल्लाह पृं [ दे ] अथ की उत्तम जाति; ( सम्मन २१६ )। चुसह देखो वसभः ( चार ७; गा ४६०; ८२०; नाट-मुच्छ १०)। वृत्ति की [वृषि ] मुनिका व्यासन। राइ, राइअ वि ः िराजिन् ] गंयमी, जितेन्द्रिय, त्यागी, गाधु; (निच् १६)। देखां बुसि, बुसी। बुस्ति वि बिपन् निविधः, माधुः, मंयमीः, मुनिः; "शुनि नंविग्गा भितायों ( निच् १६ )। चुसिम वि [ चर्य] वश में आने वाला, अधीन होने वाला; ''निरुपारियं बुसिमं मन्नमाणा'' ( निन्तू १६ )। बुसी न्त्री विवी ] मुनि का प्रासन। मिवि [मन्] नंबमी, साधु, मुनि; " एस अम्मे दुर्सामक्रो " ( सुक्र ५, प्त, १६; १, ११, १५; १, १५, ४; उत्त ५, १प; मुख ५, ्र १८ )। देखो बुस्ति । चुस्समा देखो विश्रोसमा; ''सिंचनामां पुष्पाइयांगा द्व्यागा कुराइ बुस्मगं" (उप १४२; मंबोध ५१; ५२)। बूढ रेखी बुड्ड=बृद्धः ( सुपा ५१०; ५२० )। बुढ वि [ ध्युढ ] १ धारमां किया हुआ; "मीआपरिमट्टमा व वृद्धो नेगावि स्मिरंतरं रोमंचो " (से १, ४२; धरा २०; विचार २२६; गांदि ५२ ) । २ दीया हुआ; "मुग्गि-बृहो सीलभरा विसयपसत्ता तर ति ना बोहु " ( प्रवि १७; स १६२)। ३ वहा हुआ, वेग में यिचा गया; ( भत्त १२२)। ४ उपचित, पुष्ट; (सं ६, ५०)। ५ निःमृत, निकला हुआ; "जम्मुह्महृह्ह्हात्र्या दुवालसंगी महानई बृदा। तं गराहर्कुलगिरिगां। मन्त्रं बंदामि भावेषाः" (चेड्य ४)। ्रव्याक पुन [ दे ] वानक, यद्याः ( राज )। ्रव्य वि [ दे ] बुना हुआ; " जं न तयट्ठा वृत्यं नय किसाियं नेय गहियमन्नेहि " (सुपा ६४३)। देखो चुअ=( दे )। बृह पून [ ब्यूह ] १ युद्ध के लिए की जाती सैन्य की रचना-विशेप; ( पगह १, ३-पत्र ४४; र्थ्योप; स ६०३; कुमा )। २ समृहः ( सम १०६ः कुत्र ५६ )। चे देखा वह=वै; ( प्राकु ८०; राज )।

वे अक [वि+इ] नष्ट होना। वेदः (विसं १७६४)। वे ) सक [ हमें ] संवरमा करना । वेइ, वेग्रह, वेग्राः वेअ ∫ (पड्)। वेअ सक [ वेद्य् ] १ अनुभव करना. भागना । २ जानना । विद्यह, वेएह, वेएति: ( सम्यक्त्वा ६; भग )। वक्-वेअंत, वेएमाण, वेयमाण; ( सम्यक्त्यो ए; पडम ७५, ४५; सुपा २४३; गाया १, १—पत्र ६६; ख्रीप: पंच ५. १३२; सुपा ३६६)। कवक् — वेइज्जमाण; ( भग: पगह १, ३—पव ५५)। संक्-चेयइत्ताः ( सूत्र १, ६, २७)। क--वेय, वेअव्व, वेश्यव्यः ( ठा २.१--पन ४७: स्यता २४; सुख ६, १; सुपा ६१४: महा )। वेग्यो चेअ = ( वद्य ), बेअणिज्ज्ञ, बेअणिय । बेश अक [ वि+एज् ] विशेष काँपना । वेयदः ( सांदि ४२ टी )। वकु—वेयंतः ( टा अ—पन ३८३)। वेश्र अक [ वेष् ] काँपना । वक्त--वेश्रमाणः; ( गा ३१२ अ )। वेथ पुं [वेद] १ शास्त्र-विशेष. अग्वेद आदि यनथः (विपा १, ५ टी--पत ६०: पाद्य; उत्र )। २ कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म का एक भेद, जिसके उदय से मैथुन की इच्छो होती है; (कम्म १, २२; उप पृ३४३)। ३ आवारांग आदि जेन ग्रन्थ; (आवा १.३,१,२)। ४ विज्ञ, जानकार; (भग)। च वि चित् विदों का जानकार; ( आचा १,३,१,२ )। वि, विउ वि [ विह् ] वही अर्थः (पि ४१३ः आ २३)। वत्त न [ न्यक्त ] चैत्य-विशेष;( भ्राबा २, १५, ३५)। वित्तःन [ शवर्ते ] देखो वित्तः ( अपना २, १५, ५ )। वेअ न [ वेद्य ] कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का कारण-भृत कर्मः (कम्म ५,३)। वेअ पुं [ वेग ] शीव्र गति, दाँड़, तेजी; ( पात्रा; से ५,४३: कुमा; महा; पडम ६३, ३६ )। २ प्रवाह; ३ रतम् ; ४ मूल च्यादि निःसारगा-यन्तः ५ संस्कार-विशेषः ( प्राक् ४१)। देखी बेग। वेअंत पुं [ वेदान्त ] दर्शन-विशेष, उपनिषद् का विचार करने वाला दर्शन; ( अचु १)। वेअग वि [ वेदक ] १ भोगने वाला, अनुभव करने वोला; (सम्यक्त्वो १२; संबोध, ३३; श्रावक ३०६)। २ न. सम्यक्त्व का एक भेदः (कम्म ३, १६)। ३ वि. सम्यक्त्व-विशेष वाता जीव; (कम्म ४, १३; २२ )। छिहिय वि

[ छिन्नवेदक ] जिसका पुरुष-चिह्न आदि काटा गया हो वह; (सूत्र २, २, ६३)। वेअच्छ न [ वैकक्ष ] १ उत्तरासंग, छाती में यज्ञोपवीत की तरह पहना जाता वस्त्र, माला भ्रादि; २ बन्ध-विशेष, मर्कट-बन्ध; ३ कन्धे के नीचे लटकना; ( ग्णाया १, ५---पत्र १३३ )। वेअड सक [ खच् ] जड़ना। वेञ्चडइ; ( हे ४, ८६; षड् )। वेअडिअ वि [ खचित ] जड़ा हुन्ना, जड़ाऊ; ( कुमा; पात्र; भवि )। √वेअडिअ वि [ दे ] प्रत्युप्त, फिर से वीया हुन्ना; ( दे ७, । ( ७७ ् वेअडिअ पु [ दे. चैकटिक ] मोती वेधने वाला शिल्पी, जोहरी; (कप्पू)। वेअड्डि देखो विअड्डि; ( श्रीप )। वेअड्ड न [ दे ] भल्लातक, भिलागा; (दे ७, ६६)। वेअड्ट पुं [ वैताख्य ] पर्वत-विशेषः ( सुर ६, १७; सुपा ६२६; महा; भवि )। वेअड्ड न विदम्ध्य विदम्धता, विचन्नणताः (सुपा ६२६)। वेअण न [ वेतन ]मजूरी का मूल्य, तनखाइ; ( पात्र; विपा १, ३—पत्र ४२; उप पृ ३६८ )। वेअण न विपन १ कम्प, काँपना; (चेइय ४३५; नाट--उत्तर ६१)। २ वि. काँपने वाला; ( चेइय ४३५)। वेअण न विदन | अनुभव, भोगः ( त्राचाः कम्म २, १३)। वेअणा देखा विअणाः ( उवाः हे १, १४६ः प्राम् १०४: १३३; १७४)। वेअंणिडज ्रिवि [वेदनीय ] १ भोगने ये ग्यः २ नः विअणिय ) कर्म-विशेष, सुख-दुःख त्रादि का कारण-भूत कर्म; (प्रारू; टा २, ४; कप्प; कम्म १, १२)। वेअय देखो वेअग; (विसे ५२८)। वेअरणी स्त्री [वैतरणी ] १ नरक-नदी; (कुप्र ४३२; उव )। २ परमाधार्मिक देवों की एक जाति, जो वैतरगाी की विकुर्भणा करके उसमें नरक-जीवों को डालता है; (सम २६)। ३ विद्या-विशेषः ( त्र्यावम )। वेअल्ल देखो वेइल्ल=विचिक्तसः, "वेयल्लफुल्लिनियर-च्छलेगा हसइव्य गिम्हरिक " ( धर्मवि २० )। ् चेअह्ल वि [दे] १ मृदु, कोमलः; (दे ७, ७५)। २ नः

श्रसामर्थ्यः ( दे ७, ७५: पात्र )। वेअल्ल न [ वैकल्य ] विकलता, व्याकुलता; (गउड )। वेअञ्च देखो वेअ=वेदय्। चेअस पुं [ चेतस ] वृत्त-विशेष, वेत का पेड़; ( हे १, 🆫 २०७; पड्; गा ६४५)। वेआगरण वि [ वैयाकरण ] व्याकरण-संवन्धी, संदेह-निराकरण से संबन्ध रखने वाला; (पंचभा)। वेआर सक [ दे ] ठगना, प्रतारसा करना । वेयारइ; ( भवि )। कर्म-वेद्यारिजसः; ( गा ६०६)। हेक्र-वेशारिजः (गा २८६; वजा ११४)। वेआरणिय वि विदारणिक विदारण-संवन्धी, विदा-रसा से उत्पन्न; ( ठा २, १—पत्न ४० )। वेशारणिय वि [ दे ] प्रतारण-संवन्धी, ठगने से उत्पननः (ठा २, १--पत ४०)। वेआरणिय वि [वैचारणिक] विचार-संबन्धी; (टा २, १--पत ४०)। वेथारिअ वि [ दे ] १ प्रतारित, ठगा हुन्ना; ( दे ७, ६५; पंउम १४, ४६; सुपा १५२)। २ पुं. केश, वाल; ( दे ७,🕌 8k) | 6 वेआल पुं [ वेताल ] १ भूत-विशेष, विकृत पिशाच, प्रोतः (पगह १, ३-पत ४६; गउड; महा; पिंग )। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। ुवेंआछ वि [ दे ] १ म्रन्धाः, २ पुं. ब्रंधकारः, ( दे ७, ६५ )। वेआलग वि [ विदारक ] विदारण-कर्ता; ( स्त्रानि ३६ )। वेआलग न [ विाद्रण ] फाड़ना, चीरना; (सूत्र्यनि ३६)। वेआिळ पुं [वैतािळन्] बन्दी, स्तुति-पाठक; ( उप ७२८ वेआलिअ देखो वइआलिअ; (पात्र); दे १, १५२; चेइय ७४६ )। वआलिय वि [ वैक्रिय ] विक्रिया से उत्पन्न; ( सूत्र १, ५,२, १७)। वेआलिय वि [ वैकालिक ] विकाल-संबन्धी, अपरान्ह में बना हुआ; ( दसनि १, ६; १५ )। वेआलिय न [विदारक] विदारण-किया; (सूत्र्यनि ३६ )। वेआिळय देखा वइआळीअ; (सूत्र्यनि ३८ )। वेआलिया स्त्री [ वैतालिकी ] वीग्गा-विशेष; ( जीव ३ ). वआछी स्त्री [वैताली] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव सं

ष्प्रचेतन काष्ठ भी उठ खड़ा होता है-चेतन की तरह किया करता है; (सूच्र २, २, २७)। २ नगरी-विशेष; ( साया १, १६--पत्न २१७)। द्भेइ स्त्री [ चेदि ] परिष्कृत भृमि-विशेष, चौतरा; ( कुमा; महा )। वेइ वि विदिन् । १ जानने वाला; (चेइय ११६; गउड )। २ अनुभव करने वाला; (पंच ५, ११६)। वेइअ वि विदित । १ अनुभृतः (भग)। २ ज्ञात, जाना हुन्त्राः (दस ४, १; पउम ६६, ३)। वेइअ देखो वैविअ=वेपितः (गा ३६२ अ)। चे इअ वि [ चैदिक ] १ वदाश्रित, वेद-संयन्धी; (ठा ३, ३—पत्र १५१)। २ वेदों का जानकार; (दसनि ४, ३५)। वेइअ वि [ वेगित ] वेग वाला, वेग-युक्त; ( णाया १, १-पन्न २६ )। चेइअ वि [ व्येजित ] १ कम्पित, काँपा हुन्ना; ( भग १, ्वेर्डव्यिया स्त्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिरः, ( कप्प )। १ टी—पत्र १८)। २ कॅपाया हुन्ना; (राय ७४)। वेइआ स्त्री [ दे ] पनीहारी, पानी दोने वाली स्त्री; ( दे ७, । ७६)। चैंइक्षा स्त्री [ चेदिका ] १ परिप्कृत भूमि-विशेष, चौतरा; 🗸 बेंगी स्त्री [ दे ] वृति वाली, वाड़ वाली; ( दे ७, ४३)। (भग; कुमा; महा)। २ ऋंगुलि-मुद्रा, ऋंग्ठी; ( दे ७, ७६ टी )। ३ वर्जनीय प्रतिलेखन का एक भेद, प्रत्युपेक्त णा का एक दोप: ( उत्त २६, २६; सुख २६, २६; श्रोघमा १६३)। वेइज्ज श्रक [ वि + एज् ] काँपना । वक्-वेइज्जमाणः ( भग १, १ टी--पत १८)। चेइज्जमाण देखो चेथ=वदय्। ्चेइद्ध वि [दे] १ ऊँचा किया हुन्ना; २ विसंस्थुल; ३ च्याविद्धः, ४ शिथिलः, (दे ७, ६५)। चेइत्ल देखो चिअइत्ल; (हे १, १६६; २, ६५; कुमा)। चेउंठ देखो चेकुंठ; (गउड)। ्चेउट्टिया स्त्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प ) । ्वेउच्च देखो विउच्च=वि+कृ, कुर्व्। संक्र-वेउच्चिऊणः ( सुपा ४२ ) । चेडच्च वि [ चैक्रिय ] १ विकृत, विकार-प्राप्त; ( विसे २५७६ टी )। २ देखो विउच्च = वैक्रिय; (कम्म ३, १६)। °लुद्धि स्त्री [°लुव्धि ] शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर उत्पन्न करने का सामर्थ्य; ( पडम ७०; २६ )। वेउन्ति देखो विउन्ति; (पगह २, १—पत ६६; कप्प; ग्रीप;

श्रोधभा ५७)। चेउन्विअ देखो विउन्विअ=विकृत, विकुर्वित; "वेउन्वियं श्रस्इजंबालं श्रइचिक्कर्णं फासेराा'' ( स ७६२; सुपा ४७ )। वेउव्विअ वि [ वैक्रिय, वैक्रियिक, वैकुर्विक ] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वरूपों और कियाओं की करने में समर्थ शरीर; ( सम १४१; भग; दं ८ )। २ वैकिय शरीर वनाने की शक्ति वाला; (सम १०३; पव-गाथा ६)। ३ विक्-र्वणा से बनाया हुआ; "विभगिरिसमीवगयं एयं वेउव्वियं च मह भवराां" (सुपा १७८)। ४ वैक्रिय शरीर वाला; (विसे ३७५)। ५ वैकिय शरीर से संवन्ध रखने वाला; (भग)। ६ विभूपित; ( भग १८, ५—पत्र ७४६)। °लिद्धिः वि िल्लि**ञ्चिक** विकिय शरीर उत्पन्न करने की शक्ति वाला: (भग)। समुग्घाय पुं [ °समुद्घात ] व किय शरीर वनान के लिए भ्रात्म-प्रदेशों को वाहर निकालना; ( श्रंत )। वेंकड पुं [वेङ्कच ] दिक्कण देश में स्थित एक पर्वत; ( अञ्च १ )। 'णाह पं [ नाथ ] विष्णु की वेङ्कराद्रि पर स्थित मृर्तिः ( अच्चु १ )। वेंजण देखो वंजणः ( प्राकृ ३१ )। वेंट देखो विंट=वृन्त; ( गा ३५६; हे १, १३६; २, ३१; कुमा; प्राकृ ४ )। वेंटल देखो विंटल; ( श्रोघ ४२४ )। वेंटली देखो विंटलिआ; "तथ्रो तेगा तस्स (करिगो) पुरच्चो वेंटलीकाऊरण पिक्खत्तमुत्तरीयं" ( महा )। वेंटिआ देखो विंटिया; ( ग्रोघ २०३; ग्रोघमा ७६; उप १४२ टी; वव १ )। वेंड पुं [ वेतण्ड ] हाथी, हस्ती; ( प्राकृ ३० )। देखो ,वेयंड । विंहसुरा स्त्री [ दे ] कलुप मदिरा; ( दे ७, ७८ )। ्वेंडि पुं [ दे ] पशु; ( दे ७, ७४ )। वेंढिंअ वि [ दें ] वेष्टित, लपेटा हुन्ना; (दे ७, ७६;महा)। वेंभल देखो विंभल; ( पगह १, ३—पत ४५; पउम ५, १६२)। वेकवख देखो वेअच्छ " वेकवखउत्तरीच्या " ( कुमा )। वेकिच्छिया) देखो वेगिच्छिया; ( ग्रोवभा ३१८; ग्रोव वेकच्छी ∫ ६७७)। ्वेकिहिल्ञ न [दे] रोमन्थ, चवी हुई चीज को फिर से

चन्नाना; (दे ७, ८२)। वेकुंठ पुं [ वैकुण्ठ ] १ विष्णु, नारायणः; २ इन्द्र, देवाधीश; ३ गरुड पत्ती; ४ अर्जिक वृत्त, सफेद बर्बरी का गाछ; ५ लोक-विशेष, विष्णु का धाम; ( हे १, १६६ )। ई पुंन. मथुरा का एक वैष्णाव तीर्थ; (ती ७)। वेग देखो वेअ = वेग; ( उवा; कप्प; कुमा )। °वई स्त्री [ °वती ] एक नदी का नाम; (ती १५)। °वंत वि ि वत् वेग वाला; (सुर २, १६७)। वेगच्छ देखो वेअच्छ; ( उवा )। वेगिच्छिया )स्त्री [वैकिक्सिका, 'क्सा ] कत्ता के पास **चेगच्छी** ∫पहना जाता वस्त्र, उत्तरासंग; ( पव ६२ ), "कयतिलयो वेगच्छि स्राग्णववहारपण्रूरुवं" (संबोध ६)। ्रवेगड स्त्रीन [दे] पोत-विशेष, एक तरह का जहाज; .''चउसर्ठी वेगडागांं '' ( सिरि ३८२ ) । वेगर पुं [ दे ] द्राज्ञा, लोंग त्र्यादि से मिश्रित चीनी त्र्यादि; ( उर ५, ६ )। वेगुन्न देखो वश्गुण्णः ( धर्मसं ८८४; सुपा २६० )। वेगा देखो विअगा; (प्राकु ३०)। वेगा देखो वेग; (भवि)। ं वेग्गल वि [दे ] दूर-वर्ती ; गुजराती में 'वेगलू ' ; ( हे ४, ३७० )। वेचित्त देखो वइचित्तः ( भास ३०; अन्म ४६ )। वेच्च देखो विच्च=वि+ग्रय्। वेचइ; (हे ४, ४१६)। वेच्छ° देखो विअ=विद्। चेच्छा देखो चेगच्छिया। "सुत्त न [ "स्त्र ] उपवीत की तरह पहनी जाती साँकली; ( भग ६, ३३ टी-पत ४७७; राय )। वेजयंत पुंन [ वैजयन्त ] १ एक अनुत्तर देव-विमान; (सम ५६; श्रोप; श्रनु)। २-७ जंबूद्वीप, लवगा समुद्र, धातकी खराड, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का दिच्चिया द्वार; ( ठा ४, २—पत्न २२५; जीव ३, २-पत २६०; ठा४, २-पत २२६; जीव ३, २-पत ३२७; ३२६; ३३१; ३४७ )। ८-१३ पुं. जंबूद्वीप, लवण समुद्र आदि के दिचण द्वारों के अधिष्ठाता देव; ( ठा ४, २—पत २२५; जीव ३, २—पत्र २६०; ठा ४, २---पत २२६; जीव ३, २---पत्न ३२७; ३२६; ३३१; ३४७ )। १४ एक अनुत्तर देव-विमान का निवासी देव; (सम ५६)। १५ जंबू-मन्दर के उत्तर रुचक पर्वत का

एक शिखर; "विजए य वि(१ वे) जयंते" (ठा ८—पत्र ४३६)। १६ वि. प्रधान, श्रेष्ठ; (सम्र १, ६, २०)। वेजयंती स्त्री [वैजयन्ती] १ ध्वजा, पताका; (सम १३७; सूत्र १, ६, १०; सुर १, ७०; कुमा )। २ पष्ठ वलदेव 🕌 की माता का नाम; (सम १५२)। ३ अंगारक आदि महाग्रहों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; (ठा ४, १---पत्र २०४ )। ४ पूर्व रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८—पत्र ४३६ )। ५ विजय-विशेष की राज-धानी; ( ठा २, ३---पत ८० )। ६ एक विद्याधर-नगरी; (सुर ५, २०४)। ७ रामचन्द्रजी की एक सभा; (:पउम ८०, ३)। ८ भगवान पद्मप्रभ की दीन्ना-शिविका; ( सम १५१)। ६ उत्तर य्रंजनगिरि की दिक्तिण दिशा में स्थित एक पुष्करिग्णी; (ठा ४, २—पत्न २३०)। १० पत्त की त्राठवीं राति का नाम; "विजया य विजयंता (१ वेजयंती)" (सुज १०, १४)। ११ भगवान कुन्थुनाथ की दीज्ञा-शिविका; (विचार १२६) वेज्ज वि [ वेद्य ] भोगने योग्य, अनुभव करने योग्य: (संवोध ३३)। वेजज पुं [वैद्य] १ चिकित्सक, हकीम; (गा २३७; उव )। २ वृत्त-विशेष; ३ वि. परिडत, विद्वान्; ( हे १, १४८; २, २४ )। °सतथ न [°शास्त्र ] चिकित्सा-शास्त्र; (स १७)। वेउजंग ) न [वैद्यक] १ चिकित्सा-शास्त्रः, (त्र्रोघ ६२२ टी; वेज्जय र् स ७११)। २ वैद्य-संवन्धी किया, वैद्य-कर्म; ( ऋगु २३४; कुप १८१ )। वेज्भ वि [ वेध्य ] वीधने योग्य; ( नाट—साहित्य १५५ )। वेट्टण देखो वेढण; (नाट--मालती ११६)। वेट्टणग पुं [ वेष्टनक ] १ सिर पर वाँधी जाती एक तरह की पगड़ी; २ कान का एक आभूषरा; (राज)। चेह्या देखो चिद्वा; ( सुर १६, १७५ )। वेहि देखो विहि; "रायवेट्ठं व मन्नंता" ( उत्त २७, र् १३; प्राकृ ५)। वेद्विद ( शौ ) देखो वेढिअ; ( नाट--मृच्छ १२ ) । वेड [दे ] देखो बेड ; ( दे ६, ६५; कुमा )। बिडइअ पुं [ दे ] वास्पिजक, व्यापारी; ( दे ७, ७८ )। वेडंबग देखो विडंबग; " जह वेडंबगिलंगे " (संबोध १२)।

वेडस पुं [ वेतस ] वृत्त-विशेष, वेत का गाछ; (पात्र्य; सम १५२; कप्प )। 🛱 डिअ पुं [ दे ] मियाकार, जौहरी; ( दे ७, ७७ )। वेडिकिल्ल वि [ दे ] संकट, सकड़ा, कमचौड़ा; ( दे ७, 7 95)1 वेडिस देखो वेडस; ( प्राप्र; हे १, ४६; २०७; कुमा; गा υξo)1 चेंडुज्ज ) देखो चेरुलिअ; (हे २, १३३; पात्र); नाट--वेडुरिअ) मुच्छ १३६)। चेंडुरुल वि [ दे ] गर्वित, भ्रभिमानी; ( दे ७, ४१ )। चेडु देखो चेढ=वेष्ट्। वेड्ढइ; (प्राप्र)। वेड्डय पुं विष्टक ] छन्द-विशेष; ( अजि ह )। वेढ सक [ वेष्ट्र ] लपेटना । वेढइ, वेढेइ; ( हे ४, २२१; उवा )। कर्म-वेढिजइ; (हे ४, २२१)। वक्-वेढंत, चेढेमाण; ( पडम ४६, २१; साया १,६)। कवक--बेढिज्जमाण; ( सुपा ६४ )। संक्-बेढित्ता, वेढेता, वेढिउं, वेढेउं; (पि ३०४; महा)। प्रयो—वेढावेइ; (पि ३०४)। <sup>-</sup>रैंबेढ पुं [ बेष्ट ] १ छन्द-विशेष; ( सम १०६; त्रागु २३३; गांदि २०६)। २ वेण्टन, खपेटन; (गा ६६; २२१; से ६, १३)। ३ एक वस्तु-विषयक वाक्य-समृह, वर्णान-ग्रन्थः ( गाया १, १६--पल २१८ः , १, १७--पल २२८ः श्रनु )। °वेढ देखो पीढ; (गउड)। चेढण न [ चेष्टन ] सपेटना; ( से १, ६०; ६, ४३; १२, ६५; गा ५६३; धर्मसं ४६७)। चेढिअ वि [ चेप्टित ] लपेटा हुन्ना; ( उव; पान्ने; सुर २, २३५)। चेढिम वि [ चेप्टिम ] १ वेष्टन से बना हुआ; ( परह २, ५-पत १५०; गाया १, १३-पत १७८; ग्रीप )। २ पुंस्त्री. खाद्य-विशेप; ( पग्ह २, ५—पत्र १४८; राज) । चिण पुं[दे] नदीं का विषम घाट; (दे ७, ७४)। वेण ( ग्रप ) देखो वयण = वचन; ( हे ४, ३२६ )। वेणइअ न [ वैनयिक ] १ विनय, नम्रता; ( ठा ५, २-पल ३३१; दस ६, १, १२; सिट्ट १०६ टी)। २ मिथ्यात्व-विशेष, सभी देवों श्रीर धर्मी को सत्य मानना; (संबोध पूर्)। ३ वि. विनय-संबन्धी; (सम १०६; भग)। ४ विनय को ही प्रधान मानने वाला, विनय-वादी; ( स्त्र १,

६, २७)। °वाद पुं [ °वाद ] विनय को ही मुख्य मानने वाला दर्शन; (धर्मसं ६६५)। वेणइगी विनियकी ] विनय से प्राप्त होने वाली वेणइया ∫बुद्धिः; ( उप षृ ३४०ः; ग्राया १, १—पत ११ )। वेणइया स्त्री [वैणिकया] लिपि-विशेप; (सम ३५; पराग्र १--पल ६२)। वेणा स्त्री [ वेणा ] महर्षि स्थूलभद्र की एक भगिनी; (कप्प; पडि)। वेणि स्त्री [ वेणि ] १ एक प्रकार की केश-रचना; (उवा)। २ वाद्य-विशेष; ( सर्गा )। ३ गंगा ख्रीर यमुना का संगम-स्थान; (राज)। 'चच्छराय पृं [ 'चत्सराज] एक राजा; ( कुप्र ४४० )। .बेणिअ न [ दे ] वचनीय, लाकापवाद; (दे ७, ७५; षड्) । वेणी स्त्री [वेणी ] देखो वेणि; (से १, ३६; गा २७३; कप्पू)। वेणु पुं [ वेणु ] १ वंश, वाँस; (पात्र्य; कुमा; पड़)।२ एक राजा; ( कुमा )। ३ वाद्य-विशेष, वंसी; ( हे १, २०३ )। °दािल पुं [ °दािल ] एक इन्द्र, सुपर्गाकुमार देवों का उत्तरदिशा का इन्द्रः (ठा २, ३--पत ८४; इक)। °देव पुं [ °देव ] १ सुपर्गाकुमार-नामक देव-जाति का दिज्ञिण दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पल ८४)। २ देव-विशेप; ( ठा २, ३--पत ६७; ७६ )। ३ गरुड पत्नी; (सूत्र १, ६, २१)। °याणुजाय पुं [ कानुजात ] गिंचातशास्त्र-प्रसिद्ध दश योगों में द्वितीय योग, जिसमें चन्द्र, सूर्य श्रोर नक्तत्र वंशाकार से अवस्थान करते हैं; (सुज १२---पत्र २३३)। वेणुणास 🏻 ब्रिंगुसाञ्ज पुं [दे] भ्रमर, भौरा; (दे ७, ৬८; पड्)। चेर्पण वि [दे ] ग्राकान्त; (पड्)। वेषणा स्त्री [ वेस्ना ] नदी-विशेष; 'यड न [ 'तर ] नगर-विशेष; (पडम ४८, ६३; महा)। चेण्हु,देखो चिण्हु; (संचि ३; प्राकृ ५)। चेत्रां ही बि तर, किनारा; "जन्नं नावा पुत्रवंता-लीउ दाहिगावतालि जलपहेगां गच्छति" (पराग १६— पत्र ४८०)। र्वेत्त न [ दे ] स्वच्छ वस्नः ( दे ७, ७५ )। वेत्त पुं [ वेत्र ] वृत्त-विशेष, वेंत का गाछ; ( परागा १---पत्र ३३; विपा १, ६-पत्र ६६)। 'सिण न [ सिन ]

```
र्वेत का बना हुआ आसन; (पउम ६६, १४)।
  वेत्तव्य वि [ वेत्तव्य ] जानने योग्यः ( प्राप्र )।
   वेत्रिअ पुं वित्रिक दारपाल, चपरासी; (सुपा ७३)।
  वेद देखो वेअ = वेदय्। वेदेइ, वेदंति, वेदेंति; (भग; सूत्र
    १, ७, ४; ठा २, ४-पत १०० ), वेदेज; ( धर्मसं१६६)।
    म्का-वेदेंसु; (ठा २, ४; भग)। भवि-वेदिस्संति;
  ( ठा २, ४; भग )। कवकु—वेदेज्जमाण; ( ठा १०—
    पत्र ४७२ )।
   चेद देखो चेअ=वेद; (पगह १, २—पत ४०; धर्मसं ८६२)।
   वेदंत देखो वेअंत; (धर्मसं ८६३)।
            देखो चेअग; (पराह १, २--पत्र २८; धर्मसं
   वेदग । १६६)।
   वेदणा देखो त्रिअणाः; ( भगः स्वप्न ८०: नाट—मालवि
    88)1-
   वेदब्भी स्त्री [वैदर्भी] प्रयुम्न कुमार की एक स्त्री का
    नाम; ( अंत १४)। '
   वेदस (शौ) देखो वेडिस; ( प्राकु ८३; नाट--शकु ८८)।
   वेदि देखो वेइ=वेदि; ( पउम ११, ७३ )।
   वेदिग पुं [ वैदिक ] एक इभ्य मनुष्य-जाति;
       "श्रंबट्ठा य कलंदा य वेदेहा वेदिगातिता (१ इया )।
       हरिता चुंचुगा चेव छप्पेता इब्भजाइस्रो ॥"
                               ( टा ई--पल ३५८)।
   वेदिय देखो वेइअ = वेदित; (भग)।
   वेदिस न [वैदिश] विदिशा तरफ का नगर; ( ऋग्रा
    1 ( 388
   वेदुलिय देखो वेरुलिअ; ( चंड )।
📢 बेंद्रणा स्त्री [ दे ] लजा, शरम; ( दे ७, ६५ )।
   वेदेसिय देखो वहदैसिअ; (राज)।
   वेदेह पुं [ वेदेह ] एक इभ्य मनुष्य-जाति; ( टा ६---पल
    ३५८)। देखो वइदेह।
   चेदेहि पुं [ चिदेहिन् ] विदेह देश का राजा; ( उत्त ६,
    ६२)।
   वेधम्म देखो वइधम्म; (धर्मसं १८५)।
   वेधव्य देखो वेहव्य; (मोह ११)।
   वेन्ना देखो वेणणाः ( उप पृ ११५ )।
 विष वि [दे] भूत आदि से गृहीत, पागल; (दे.७,
    ७४)।
 चेप्पुअ न [ दे ] १ शिशुपन, बचपन; २ वि. भूत-गृहीत,
```

```
भूताविष्टः ( दे ७, ७६ )।
वेफल्ल न [ वैफल्य ] निष्फलता; ( विसं ४१६; भ्रमसं
 २२; ञ्राज्म १३३ )।
वेक्सल वि [ विह्वल ] व्याकुल; ( प्राप्त )।
वेद्भार ) पुं [वैभार ] पर्वत-विशेष, राजगृही के समीप्
बेभार ∫का एक पहाड़; ( ग्णाया १, १—पत ३३; सिरि
 8)1
वेम देखो वेमय । वेमइ; ( प्राकृ ७४ )।
वेम पुं विमन् ] तन्तुवाय का एक उपकरणः; (विसे
 २१०० )।
वेमइअ वि [ भग्न ] भाँगा हुन्नाः; ( कुमा ६, ६८ )।
वेमणस्स न [वैमनस्य ] १ मनमुटाव, भीतरी द्वेष;
 ( उव )। २ दैन्य, दीनता; ( पगह १, १—पत्र ५ )।
वेमय सक [ भञ्जू ] भाँगना, तोड़ना। वेमयदः ( हे ४,
 १०६; षड् )।
वेमाउअ) वि [ वैमातृक ] विमाता की संतान; ( सम्मत्त
वेमाउग ∫ १७१; मोह ८८ )।
वेमाणि पुंस्त्री [विमानिन्] विमान-वासी देवता, एक
 पत ५००; पंचा २, १८)।
वेमाणिअ पूं [ वेमानिक ] एक उत्तम देव-जाति, विमान-
 वासी देवता; (भग; श्रोप; पगह १, ५-पत्र ६३; जी
 २४ )।
वेमाया स्त्री [ विमात्रा ] ग्रानियत परिमाणाः; ( भग १, १०
 टी )।
वेम्मि कि [विचिम ] मैं कहता हूँ; (चंड)।
वेयंड पुं [ वेतण्ड ] हस्ती, हाथी; (स ६३०; ७३५)।
 देखो वेंड।
वेयावच्च ) न [ वैयावृत्त्य, वैयापृत्य ] सेवा, शुश्रूषा;
वेयावडिय ( उव; कस; गाया १, ५; भ्रीप; भ्रोधभा
  ३२१; ञ्राचा; गाया १, १—पत ७५; धर्मसं ६६५; श्रु
  <u> ५३)।</u>
वेर न [ वेर ] दुश्मनाई, शत्रुता; ( दे १, १५२; ग्रांत १२;
 प्रास् १२३)।
वेर न [ द्वार ] दरवाजां; ( षड् )।
वेरग्ग न [ वैराग्य ] विरागता, उदांसीनता; ( उव; रयगा
  ३०; सुपा १७३; प्रासू ११६)।
वेरिगाअ वि [ वेराग्यिक ] वैराग्य-युक्त, विरागी; ( उव;
```

स १३५)। ्चेरउज न [ चैराउय ] १ वैरि-राज्य, विरुद्ध राज्य; ( सुख २, ३५; कस )। २ जहाँ पर राजा विद्यमान न हो वह राज्य; ३ जहाँ पर प्रधान भ्रादि राजा से विरक्त रहते हों 🌂 वह राज्य; ( कस; बृह १ )। वेरत्तिय वि [ वैरात्रिक ] राति के तृतीय प्रहर का समय: ( उत्त २६, २०; श्रोध ६६२ )। वेरमण न [ विरमण ] विराम, निवृत्तिः; ( सम १०; भगः; उवा )। वेराड पुं [ वैराट ] भारतीय देश-विशेष, ऋलवर तथा उसके चारों ओर का प्रदेश: (भवि)। वेराय ( ग्रप ) पुं [ विराग ] वैराग्य, उदासीनता; (भवि)। वेरि }देखो **वइरि**; ( गउड; कुमा; पि ६१ )। चेरिअ 🕽 वेरिज्ज वि [दे] १ त्रसहाय, एकाकी; २ न सहायता, मददः (दे ७, ७६)। वेरुलिअ पुंन [ वैडूर्य ] १ रत्न की एक जाति; " सुचिरं 🍑 पि अञ्चमाणो वेरुलिस्रो काचमणीत्र उम्मीसा " ( प्रास् ३२; पाद्य), "वेरुलिझं" (हे २, १३३; कुमा)। २ विमानावास-विशेप; ( देवेन्द्र १३२ ) । ३ शक भ्रादि इन्द्रों का एक आभाव्य विमान; ( देवेन्द्र २६३ )। ४ महाहिम-वंत पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३---पत ७०; ठा — पत्न ४३६)। ১ হचक पर्वत का एक शिखर; (ठা ৴— पल ४३६)। ६ वि. वैडूर्य रत्न वासाः; (जीव ३, ४; राय )। "ामय वि [ "मय ] वैडूर्य रत्नों का वना हुन्ना; (पि ७०)। चेरोयण देखो वहरोअण = वैरोचन; ( गाया २, १--पत २४७)। चेल न [दे] दन्त-मांस, दाँत के मूल का माँस; (दे ७, 1 (80 चेळंघर पुं [ चेळन्धर ] एक देव-जाति, नागराज-विशेष; ル ( सम ३३ ) । २ पर्वत-विशेष; ३ न. नगर-विशेष; ( पउम 48, 38)1 चेलंघर वि विलन्धर विलन्धर-संबन्धी; (पउम ५५, १७)।

वेलंव पुं [ वेलम्व ] १ बायुकुमार-नामक देवों का दिन्तिण

दिशा का इन्द्र; (ठा२,३—पत ८५; इक)। २

पाताल-कलश का श्रिधिष्ठाता देव-विशेष; ( टा ४, १---पत १६५; ४, २--पत २२६)। वेलंव पुं [ दे- विडम्व ] १ विडम्बना; ( दे ७, ७५: गउंड )। २ वि. विडम्बना-कारकः (पगह २, २-पन ११४)। वेळंबग पुं [ विडम्बक ] १ विदूषक, मसखरा; ( ग्रीप; गाया १, १ टी-पत २; क्च्प )। २ वि. विडम्बना करने वाला; (पुप्प २२६)। वेलक्ख न [ वैलक्ष्य ] लजा, शरम; ( गउड )। वेलणय न [ दे. ब्रीडनक ] १ लजा, शरम; ( दे ७, ६५ टी )। २ पुं. साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, लजा-जनक बस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न होने वाला एक रस: ( अग्रा १३५)। वेलव सक [ उपा + लभ् ] १ उपालम्म देना, उलहना देना। २ कॅपाना। ३ व्याकुल करना। ४ व्यावृत्त करना, हटाना । वेलवइ; (हे ४, १५६; पड्)। वक्त-वेलवंत; (से २, ८)। कवकु—चेलविज्जांत; (से १०, ६८)। **कु—वेलवणिउज;** ( कुमा )। वेलव सक [वञ्च् ] १ ठगना । २ पीड़ा करना । वेखवइ; ( हे ४, ६३ )। कर्म-वेलविज्जंति; (सुपा ४८२; गउड)। वेलविअ वि [ विञ्चत ] १ प्रतारित, ठगा हुआ; ( पात्र; वजा १५२; विवे ७७; वै २६)। २ पोड़ित, हैरान किया हुआ; ( खा ११ )। बेला स्त्री [ दे ] दन्त-मांस, दाँत के मूल का माँस: ( दे ७, 1 (80 वेला स्त्री [ वेला ] १ समय, भ्रवसर, काल; (पाभ्र; कप्पू)। २ ज्वार, समुद्र के पानी की वृद्धि; (पगह १, ३-पत ५५)। ३ समुद्र का किनारा; (से १, ६२; ऋौप; गउड)। ४ मर्योदा; ( स्त्रा १, ६, २६ )। ५ वार, दफा; ( पंचा १२, २६ )। 'उल न [ 'कुल ] वन्दर, जहाजों के ठहरने का स्थान; ( सुर १३, ३०; उप ५६७ टी )। °वासि पुं िवासिन् ] समुद्र-तट के समीप रहने वाला वानप्रस्थ; ( भ्रौप )। वेलाइअ वि [ दे ] मृदु, कोमल; २ दीन, गरीव; ( दे ७, 1 ( 33 वेलाव ( अप ) सक [ वि + लम्बय् ] देरी करना, विलम्ब करना। वेलावसि; (पिंग)। वेलिस्ल वि [ वेलावत् ] वेला-युक्तः; ( कुमा )।

```
'वेंळी स्त्री [ दें ] १ लता-विशेष, निद्राकरी लता; ( दे ७,
  ३४)। २ घर के चार कोग्गों में रखा जाता छोटा स्तम्भ;
  (पव १३३)।
वेलु देखो वेणु; (हे १, ४; २०३)।
बेलु पुं दि ] १ चोर, तस्कर; २ मुसल; (दे ७, ६४)।
वेलुंक वि [दे] विरूप, खराब, कुत्सित; (दे ७, ६३)।
वेलुग । पुंन [वेणुकः] १ वेल का गाछ; २ वेल का
      र्ज फल; (भ्राचा २, १, ८, १४)। ३ वंश, बाँस;
  ''वेलुयािया तयाािया य'' (पराग १—पत्र ४३; पि २४३)।
  ४ बांसकरिला, वनस्पति-विशेष; (दस ५, २, २१)।
बेल्(रेअ ) देखो बेरुलिअ; (प्राप्त; पि २४१; दे ७,
चेलुलिअ ∫ं ७७ )।
वेत्रुणा स्त्री [दे] लजा, लाज; (दे ७, ६५)।
वेह्ळ अक [ वेह्ळु ] १ कॅापना । २ लेटना । ३ सक. कॅपाना ।
  ४ प्रीरना । वेल्लाइ; (पि १०७)। वेल्लांति; (गउड)।
  वकु—वेहलंत, वेहलमाण; (गउड; हे १, ६६; पि १०७)।
वेहल अक [रम्] कीड़ा करना। वेल्लाइ; (हे ४, १६८)।
  कु—वेल्लणिउजः (कुमा ७, १४)।
वेहल पुं [दे] १ केश, बाल; २ पल्लव; ३ विलास; ( दे ७,
  १४)। ४ मदन-वेदना, काम-पीडा; ५ वि. श्रविदग्ध,
  मूर्ख; ( संन्नि ४७ )। ६ न. देखो चेल्लग; ( सुपा २७६)।
वेल्लइअ देखो वेल्लाइअ: (षड्)।
' वेल्लग न [दे ] १ एक तरह की गाड़ी, जो ऊपरसे ढकी हुई
  होती है, गुजराती में 'वेल'; २ गाड़ी ऊपर का तला; (श्रा
  १२)।
 वेव्लण न [ वेव्लन ] द्रेरणा; ( गउड )।
 वेल्लय देखो वेल्लगः ( सुपा २८१: २८२ )।
ीवेल्लरिअ पुं [ दे ] केश, बाल; ( षङ् ) ।
 वेल्लरिआ स्त्री [ दे ] वल्ली, लता; ( षड् )।
विल्लरी स्त्री [ दै ] वेश्या, वारांगना; ( दे ७, ७६; षड् ) ।
 वेहल्विअ देखो वेहिलअ; (से १, २६)।
 वेल्लिविश्र वि [ दे ] विलित, पोता हुआ; ( से १, २६ )।
 वेल्लहरू ) वि [दे] १ कोमल, मृदु; (दे ७, ६६;
 वेल्लहल्ल ∫ षड्; गउड; सुपा ५६२; स ७०४)। २
  विलासी; (दे ७, ६६; पड्; सुपा ५२)। ३ सुन्दर; (गा
1 485)1.
 वेस्ला स्त्री [ दे. वस्लो ] सता, वल्ली; ( दे ७, ६४ )।
वेत्लाइअ वि [दें] संकुचित, सकुचा हुत्राः (दे ७, ७९)।
```

```
वेल्लि देखो वल्लि; ( उव; कुमा )।
 वेल्लिअ वि [ वेल्लित ] १ कॅंपाया हुन्ना; ( से ७, ५१ )।
  २ प्रोरितः (से ६, ६५)।
वेल्लिर वि विल्लित् ] काँपने वाला; ( गउड )।
वेल्ली देखो वेल्लि; ( गा ८०२; गउड )।
 वेव ग्रक विप् व काँपना । वेवइ; (हे ४, १४७; कुमा;
  षड्)। वकु—वेवंत, वेवमाणः (रंभाः कप्पः कुमा)।
 वेवज्भः न [ वैवाह्य ] विवाह, शादी; (राज)।
 वेवण्ण न [ वैवण्यं ] फीकापनः ( कुमा )।
 वेवय पुन विपक ] रोग-विशेष, कम्पः ( श्राचा )।
 वेवाइअ वि [ दे ] उल्लसित, उल्लास-प्राप्त; ( दे ७, ७६ )।
 वेवाहिअ वि [ वैवाहिक ] संवन्धी, विवाह-संवन्ध वाला;
  (सुपा ४६६; कुप्र १७७)।
 वेविअ वि [ वेषित ] १ कम्पित; (गा ३६२; पाद्य )। २
  पुं. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७ )।
 वैविर वि [ वेपितृ ] कॅंपने वाला; ( कुमा; हे २, १४५;
  ३, १३५ ) ।
√वेब्च च्य [दे] च्यामन्त्रगा-सूचक च्रव्ययः; (हे २, १६४:
  कुमा)।
 वेन्त्र य [ दे ] इन अर्थी का सूचक अन्यय;--१ भय, डर:
   २ वारण, रुकावट; ३ विषाद, खेद; ४ म्रामन्त्रण; (हे
   २, १६३; १६४; कुमा )।
 वेस पुं [ वेष ] शरीर पर वस्त्र श्रादि की सजावट: ( कप्प:
  स्वप्न ५२; सुपा ३८६; ३८७; गउड; कुमा )।
 वेस वि [ व्येष्य ] विशेष रूप से वांछनीय; ( वव ३ )।
 वेस पुं [ वेष ] १ विरोध, वैर; २ घृगा, अप्रीति; ( गउड़:
  भवि )।
 वेस व [ वेष्य ] वेषोचित, वेष के योग्य; (भग २,
   ५—पत १३७; सुज २०—पत २६१)।
 वेस वि [ द्वेष्य ] १ द्वेष करने योग्य, श्राप्रीतिकर; ( पउम
  ८८, १६; गा १२६; सुर २, २०८; दे १, ४१)।२
  विरोधी, शतु, दुरमनः ( सुपा १५२; उप ७६८ टी )।
 वेस देखो वइस्स=वैश्य; ( भवि )।
 वेसइअ वि [ वैषयिक ] विषय से संवन्ध रखने वाला; ( पि
   ६१)।
 वेसंपायण देखो वइसंपायण; ( हे १, १५२; षड् )।
 वेसंभ पुं [ विश्रम्भ ] विश्वास; ( पउम २८, ५४ )।
 वेसंभरा स्त्री [दे] गृहगोधा, छिपकली; (दे ७, ७७)।
```

 थ्वेंसिक्खिअ न [दें] द्वेऽयत्व, विरोध, दुश्मनाई; (दे ७, चिसण न [दे] वचनीय, लोकापवाद; (दे ७, ७२)। ु**बेसण न [ वेपण ]** जीरा त्र्यादि मसाला; ( पिंड ५४)। वेसण न विसन ] चना श्रादि द्विदल का श्राटा; ( पिंड २५६)। वैसमण पुं [ वैश्रमण ] १ यक्तराज, कुवेर; ( पात्रा; ग्राया १, १-पत ३६: सुपा १२८)। २ इन्द्र का उत्तर दिशा का लोकपाल; ( सम ८६; भग ३, ७—पत्र १६६ )। ३ एक विद्याधर-नरेश; (पउम ७, ६६)। ४ एक राज-कुमार; (विपा २, ६)। ५ एक शेठ का नाम; (सुपा १२८; ६२७)। ६ अहोराल का चौदहवाँ मुहूर्त; (सुज १०, १३; सम ५१)। ७ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४४)। ८ ज्ञुद्र हिमवान त्र्यादि पर्वतों के शिखरों का नाम; ( टा २, ३—पत्र ७०; ८०; ८—पत्र ४३६; ६— पत्र ४५४)। °काइय पुं [°कायिकं] वेश्रमण की म्राज्ञा में रहने वाली एक देव-जाति; (भग ३, ७--पत . ९६६)। °द्तत्त पुं [ °दत्त ] एक राजा का नाम; (विपा '१, ६—पत्र ८८ )। "देवकाइय पुं ["देवकाथिक] वेश्रमण के श्रधीनस्थ एक देव-जाति; ( भग ३, ७-पल १६६)। °प्पस पुं [ 'प्रभ ] वेश्रमण के उत्पात-पर्वत का नाम; (ठा १०---पत ४५२)। भह पुं िभद्र] एक जैन मुनि; (विपा २, ३)। वैसम्म न विषम्य विषमता, अ-समानता; ( अज्भ ५; पव २१६ टी )। वेसर पुंस्त्री विसर 🏿 १ पिन्न-विशेष; ( पग्ह १, १ 🛶 🖯 पत ८)। २ द्राक्षतर, खचर; स्त्री—°री; (सुर ८, १६)। वेसलग पुं [ त्रुपल ] शृद्र, श्रधम-जातीय मनुष्यः ( स्त्र २, २, ५४ )। वेसवण पुं विश्रवण विस्ति वेसमण; (हे १, १५२; चंड: देवेन्द्र २७०)। 🗽 वेसवाडिय पुं [वेशवाटिक] एक जैन मुनि-गर्गः; (कप्प)। वेसवार पुं [ वेसवार ] धनिया त्र्यादि मसाला; ( कुप्र ६५)। वेसा देखो वेस्सा, ( कुमा; सुर ३, ११६; सुपा २३५ )। वेसाणिय पुं [ वैपाणिक ] १ एक अन्तर्द्वीप; २ अन्तर्द्वीप विशेष में रहने वाली मनुष्य-जातिः (ठा४, २--पत २२५)।

वेसानर देखो वइसानर; ( सिंह ह टी )। वेसायण देखो वेसियायणः ( राज )। वैसालिअ वि [वैशालिक] १ समुद्र में उत्पन्न; २ विशासास्त्रय जाति में उत्पन्न; ३ विशास, वड़ा, विस्तीर्पा; "मच्छा वेसालिया चेव" (सूत्र १, १, ३, २)। ४ पुं-भगवान् ऋषभदेवः ( सूत्र १, २, ३, २२ ) । ५ भगवान् महावीर; ( स्त्र्य १, २, ३, २२; भग )। वेसाली स्त्री विशाली | एक नगरी का नाम; (कप्प; उप ३३०)। वेसास देखो वीसास; " को किर वेसासु वेसासो" ( धर्मवि €¥)1 वेसासिअ वि विश्वासिक, विश्वास्य ] विश्वास-योग्य, विश्वसनीय, विश्वास-पातः, (ठा ५,३--पत ३४२; विपा १,१-पत्र १५; कप्प; स्त्रीप; तंदु ३५)। वेसाह देखो वइसाह; (पात्र; वव १)। वेसाही स्त्री [वैशाखी ] १ वैशाख मास की पूर्यिमा; २ वेशाख मास की अभावस: (इक)। वेसि वि [ हो पिन् ] होष करने वाला; ( पउम ८, १८७; सुर ६, ११५)। वेसिअ देखो वइसिअ; (हे १, १५२)। वैसिअ पुंस्ती [ वैशिक ] १ वैश्य, विषक्; (स्त्र १, ६, २)। २ न. जैनेतर शास्त्र-विशेष, काम-शास्त्र; (श्रग्रा ३६; राज)। वेसिअ वि [ वैपिक] वेष-प्राप्त, वेष-संबन्धी; ( सूत्र २, १, ५६; आचा २, १, ४, ३)। वेसिअ वि [ ट्येषित ] १ विशेष रूप से श्रभिलिषत; २ विविध प्रकार से अभिलिषित; ( भग ७, १-पल २६३ )। वेसिट्ट देखो वइसिट्ट: ( धर्मसं २७१ )। वेसिणी स्त्री [ दे ] वेश्या, गिएका; ( गा ४७४ )। वेसिया देखो वेस्साः "कामासत्तो न मुगाइ गम्मागम्मंपि वेसियाग्राञ्व'' ( भत्त ११३; ठा ४, ४---पत २७१ )। वेसियायण पुं विश्यायन ] एक वाल तापस; (भग १५-पत ६६५; ६६६)। वेसी स्त्री [ वैश्या ] वैश्यं जाति की स्त्री; (सुख ३,४)। वेसुम पुं [ वेश्मन् ] गृह, घर; ( प्राकृ २८ )। वेस्स देखो वर्स्स=वैश्यः (स्त्र १, ६, २)। वेस्स देखो वेस=इंष्य; (उत्त १३, १८)। वेस्स देखो वेस=वेष्य; (राज)। वेस्सा स्त्री [ वेश्या ] १ पर्यांगना, गरिएका; ( विसे १०३०;

गा १५६; ८६०)। २ त्र्योषधि-विशेष; पाढ़ का गाछ; (प्राकु २६)। वेस्सासिअ देखो वेसासिअ; ( भग )। वेह सक [प्र+ईथ्र् ] देखना, अवलोकन करना। "जहा संगामकालंसि पिट्ठतो भीरु वेहइ" (सूत्र १, ३, ३, १)। वेह सक [ ब्यभ्र ] बीधना । बेहइ; ( पि ४८६ )। वेह पं [ वेध ] १ वेधन, छेद: (सम १२५: वजा १४२)। २ अनुवेध, अनुगम, मिश्रण; ३ च त-विशेष, एक तरह का ज्ञा; (स्त्र १, ६, १७)। ४ च्रनुशय, च्रत्यन्त द्वेष: ( पराह १, ३---पत्न ४२ )। वेह पु विश्वस् विधि, विधाताः (सुर ११, ५)। वेहण न विधन विधन, छेद करनाः (राय १४६ः धर्मवि ७१)। वेहम्म देखो वइधम्मः ( उप १०३१ टीः; धर्मसं १८५ टो )। वेहल्ल पुं [विहल्ल ] राजा श्रेग्सिक का एक पुतः ( अनु १; २; निर १, १)। वेह्य सक [ वञ्च ] ठगना । वेहवइ; ( हे ४, ६३; षड् ) । वेहव न [ वैभव ] विभृति, ऐश्वर्यः; ( भवि )। वेहविअ पुंदि १ अनादर, तिरैस्कार; २ वि. कोधी; (द ७, ६६)। वेहिवअ वि [ विञ्चत ] प्रतारित; ( दे ७, ६६ टी )। वेहव्य न विधव्य । १ विधवापन, राँडपनः ( गा ६३०: हे १, १४८; गउड; सुपा १३६ )। वेहाणस देखो वेहायस; (भ्राचा २, १०, २; ठा २,४--पत ६३; सम ३३; खाया १, १६—पत २०२; भग )। वेहाणसिय वि [ वैहायसिक ] फाँसी त्रादि से सटक कर मरने वाला; ( श्रोप )। चेहायसम्हि [ वैहायस ] १ त्राकाश-संवन्धी, त्राकाश में होने वाला; २ न. मररा-विशेष, फाँसो लगा कर मरना: (पव १५७)। ३ पुं. राजा श्रेग्पिक का एक पुल: (अनु)। वेहारिय वि [ वैहारिक ] विहार-संवन्धी, विहार-प्रवर्णः; (सुख २, ४५)। वेहास न [ विहायस् ] १ त्रांकाश, गगनः ( गाया १, ५—पत १३४)। २ अन्तराल, वीच भागः; ( सूत्र १, २, १, ५)। वेहास दखो वेहायस; (पव १५७; अनु १)। वेहिम वि [ वैधिक, वेध्य ] तोड़ने योग्य, दो टूकड़े करने. योग्य; (दस ७, ३२)।

वैउंठ देखो वेकंठ; (समु १५०)। वेभव देखो वेहवः ( ति १०३ )। वोअस देखो वोकस । कवकु—वोयसिज्जमाणः (भग)। वोइय वि वियपेत विर्जित, रहितः ( भवि )। वोंट देखो विंट=वृन्तः (हे १, १३६)। .वोकिरुळ वि [ दे ] ग्रह-श्रूर, भूठा श्रूर; ( दे ७, ८० ) I वोकिह्ळिअ न [दे] रोमन्थ, चवी हुई चीज को पुनः चवानाः (दे ७, ८२)। वोक सक [ वि-। ज्ञपय ] विज्ञप्ति करना । वोकदः ( हे ४... ३८)। वकु--वोककंतः (कुमा)। वोक सक व्या + ह, उद + नद् । पुकारना, आहुवान करना । वोकइ; (षड्; प्राकृ ७४)। वोक्स सक [ उद्मनट् ] अभिनय करना । वोक्स्हः ( प्राकृ 1 (80 वोवकंत वि [ न्युत्कान्त ] १ विपरीत क्रम से स्थित: (हे १, ११६) । २ त्र्यतिर्कान्तः "पजवनयवोक्क'तं तं वत्थुं दव्यट्ठित्रसस्य वयिग्जिं" (सम्म ८)। देखो व्यक्तत। वोकस सक [व्यप + कृष् ] हास प्राप्त करना, कमी करना। कवकु—वोक्कसिज्जमाण; (भग ५, ६—पत २२५)। बोक्स देखो बोक्स; (सूत्र १, ६, २)। वोकस देखो वुक्कस = व्युत् + कृष् । वोक्कसाहिः ( भ्राचा २, ३, १, १४)। वं विका स्त्री [दे] वाद्य-विशेष; "डक्कावोक्कारण रवो वियं-भिश्रो रायपंगराए" (सुपा २४२)। देखो वुक्का। वोक्का स्त्री [ व्याहृति ] पुकार; ( उप ७६८ टी )। वोक्कार देखो वोक्कार; (सुर १, २४६)। वोक्ख देखो वोक्क = उद् + नद् । वोक्खदः; (धात्वा १५४)। वोक्खंदय पुं [ अवस्कन्द ] आक्रमणः; ( महा )। वोक्खारिय वि [दे] विभूषितः "पवरदेवंगवत्थवोक्खा-रियकगायखंभं" (स २३६)। वोगड वि वियासत् । १ कहा हुआ, प्रतिपादितः ( सूआ २, ७, ३८; भग; कस )। २ परिस्फुट; (त्र्याचानि २६२)। वोगडा स्त्री [ व्याकृता ] प्रकट अर्थ वाली भाषा; ( परारा ११-पत ३७४)। बोगसिअ वि [ न्युत्कर्षित ] निष्कासित, वाहर निकासा हुआ; (तंंदु २)।

वोच ) सक [ चद् ] वोलना, कहना। वोचइ, वोच्चइ; वोच्च ( धात्वा १५४)। वोच्चत्थ वि [ व्यत्यस्त ] विपरीत, उल्टा; "हियनिस्सेस-🌂 (१यस)बुद्धिवोच्चत्थे" ( उत्त ८, ५; सुख ८, ५; विसे **८**४३)। बोच्चत्थ न [ दे ] विपरीत रत; ( दे ७, ५८ )। वोच्छ° देखो वय=वच्। बोच्छिंद सक [ व्युत्, व्यव + छिद् ] १ माँगना, तोड़ना, खिराडत करना । २ विनाश करना । ३ परित्याग करना । वोच्छिंदइ; ( उत्त २६, २ )। भवि-वोच्छिंदिहिंति; ( पि ५३२)। कर्म--बुच्छिज्जं, वोच्छिजइ, वोच्छिजए; (कम्म २, ७; पि ५४६; काल ); भवि—वोच्छिजिहिंति; (पि १४६)। वकु—चोचिछंदंत, वोचिछंदमाणः (से १५, ६२; टा ६--पत ३५६)। कवकु--वोच्छिज्जंत, बोच्छिडअमाणः; ( से ५५५; ठा ३, १—पत ११६ )। बोच्छिणण देखो बोच्छिन्न; (विषा १, २--पत २८)। बोच्छित्ति स्त्री [ व्यविद्धिति ] विनाशः "संसारवोच्छित्ती" 🔫 ( विसं १६३३ )। °णय पुं [ °नय ] पर्याय-नय; ( गांदि )। बोच्छिन्न देखो बुच्छिन्न; (भग; कप्प; सुर ४, ६६)। बोच्छेअ ) पुं [ न्युच्छेद, न्यत्रच्छेद ] १ उच्छेद, विनाश; बोच्छेद ) "संसारबोच्छेयकरे" ( गाया १, १—पत ६०; धर्मर्सं २२८)। २ श्रमाव, व्यावृत्तिः (कम्म ६, २३)। ३ प्रतित्रन्थ, रुकावट, निरोध; ( उवा; पंचा १, १० )। ४ विभागः ( गउड ७४० )। बोच्छेयण न [ च्युच्छेदन ] १ विनाश; (चेदय ५२४; पिंड ६६६ )। २ परित्यागः (ठा ६ टी-पत ३६० )। बोज्ज देखो बुज्ज। वोनइ; (हे ४, १६८ टी )। बोज्ज सक [बोजय्] हवा करना। बोजहः (हे ४, ५; षड् )। वकु—वोडजंत; (कुमा )। बोज्जिर वि [ त्रसितृ ] डरने वाला; ( कुमा )। वोज्भ देखो वह = वह्। भवि-"तेगां कालेगां तेगां समएगां 🔑 गंगासिंध्यो महानदीय्रो रहपहवित्थरात्रो प्रक्लसोयप्प-मार्गामेत्तं जर्गां वोजिमहिंति" ( भग ७, ६--पत ३०७ )। क्--- "नासानीसासवायवोज्म ... च्यंसुयं" ( खाया १, १---पल २५; राय १०२; प्राप )। ) पुं [दे] बोम्म, भार; "श्रमिवोज्मां फलय-वोज्भमत्ल वोज्भमल्लं च" (दे ७, ८०)। वोज्भार वि [ दे ] १ त्र्रातीत; २ भीत, त्रस्त; ( दे ७,

६६)। चोहि वि [दे] सक्त, लीन; (षड्)। ्वोड वि [दे] १ दुष्ट; २ छिन्न-कर्ण, जिसका कान कट गया हो वह; ( गा ५४६ )। देखो चोड। बोडहां स्त्री [दे] १ तरुगी, युवति; २ कुमारी; "सिक्खंतु /वोडहीच्रो" ( गा ३६२ )। देखो **वोद्रह**। वोड्ड वि [ दे ] मूर्ख, वेवकूफ; ( उव )। बोढ वि [ ऊढ ] वहन किया हुन्ना; ( धात्वा १५४ )। ,वीढ वि [ दे ] देखो चोड; ( गा ५५० अ )। चोढन्त्र देखो वह = वह । बोद्ध वि [ चोद्ध ] वहन-कर्ताः ( महा )। वोदुं देखी वह = वहु। वोद्रण स्र [ उड्द्वा ] वहन करः ( पि ५८६ )। वोत्तव्य देखो वय = वच् । वोत्तुआण अ [ उवत्वा ] कह कर; ( षड्--पृ १५३)। देखो वय=वन् । वोत्तृण∫ वोदाण न [ व्यवदान ] १ कर्म-निर्जरा, कर्मो का विनाश; ( ठा ३, ३--पत्न १५६; उत्त २६, १ )। २ शुद्धि, विशेष रूप से कर्म-विशोधनः ( पंचा १५, ४; उत्त २६, १; भग)। ३ तप, तपश्चर्याः (सूच्य १, १४, १७)। ४ वनस्पति-विशेष: (परासा १--पल ३४)। ब्रोद्रह वि [ दे ] तरुण, युवा; ( दे ७, ८०), "वोद्रहद्रहम्मि पडिग्रा" (हे २, ८०); स्त्री— हो; "सिक्कखंत वोद्रहीग्रो" (हेर, ५०)। ,<mark>वोंभोसण</mark> वि **[ दें ]** वराक, दीन, गरीव; ( दे ७, ५२ ) । वोम न [ ट्योमन् ] आकाश, गगनः ( पात्रः, विसे ६५६)। °विंदु पुं [ °विन्दु ] एक राजा का नाम; ( पउम ७, , ५३ )। वोमज्भ पुं [ दे ] अनुचित वेष; ( दे ७, ५० )। वोमजिभअ न [ दे ] अनुचित वेष का ग्रहरा; ( दे ७, ५० री)। वोमिल पुं [ व्योमिल ] एक जैन मुनि; ( कप्प )। वोमिला स्त्री [ क्योमिला ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। वोय पुं [ वोक ] एक देश का नाम; ( पउम ६८, ६४ )। बीरच्छ वि [ दे ] तरुगा, युवा; ( दे ७, ५० )। बोरमण न [ ट्युपरमण ] हिंसा, प्राणि-वध; ( पण्ह १, १---पल ५)।

💙 वोरल्ली स्त्री [ दे ] १ श्रावरा मास की शुक्ल चतुर्दशी तिथि में होने वाला एक उत्सव; २ श्रावरण मास की शुक्ल चतुर्दशी; (दे ७, ८१)। वोरविअ वि [ व्यपरोपित ] जो भार डाला गया हो वह; "सिकारित्ता जुयलं दिन्नं बिइएरा वीरविश्री" (वव १)। वोरुट्टी स्त्री [दे] रुई से भरा हुआ वस्त्र; (पव ८४)। वोल सक [ गम् ] १ गति करना, चलना। २ गुजारना, पसार करना । ३ अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना । ४ श्रक. गुजरना, पसार होना। वोलइ; (प्राक्त ७३; हे ४, १६२; महा; धर्मसं ७५४), "कालं वोलेइ" (कुप्र २२४), बोलंति; (बजा १४८; धर्मवि ५३)। वक्त-बोलंत, बोलेंत; ( कुमा; गा २१०; २२०; पउम ६, ५४; से १४, ७५; सुपा २२४; से ६, ६६)। संक्र—चोलिऊपा, बोलेचा; (महा; श्राव)। कु—बोलेअव्ब; (से २, १; स ३६३)। प्रयो-—संक्र—बोलाविउं, बोलावेउं; (सुपा १४०; गा ३४६ अ १)। देखो बोल=व्यति + कम्। वोल देखो बोल=दे; (दे ६, ६०)। वोल्रह अक [ न्यप+लुट् ] छलकना। वकु-न्योल्रहमाण; (भग)। वोलाविअ वि [ गमित ] त्रातिकामित; ( वजा १४; सुपा ३३४; गा २१)। वोलिअ) वि[गत] १ गया हुन्ना; (प्राकृ ७७)। २ चोलीण ∫ गुजरा हुआ, जो पसार हुआ हो वह, न्यतीत; ( सुर ६, १६; महा; पव ३५; सुर ३, २५ )। ३ त्राति-क्रान्त, उल्लंघित; (पात्र्य; सुर २, १; कुप्र ४५; से १, ३; ४, ४८; गा ५७; २५२; ३४०; हे ४, २५८; कुमा; महा )। वोल्ल सक [आ+क्रम्] त्राक्रमण करना। वोल्लंह; (धात्वा १५४)। वोल्लाह पुं [ बोल्लाह ] देश-विशेष; ( स ८१ )। वोल्लाह वि [ वौह्लाह ] देश-विशेष में उत्पन्न; (स ८१)। ं′ चोवाल पुं [ दे ] चृषम, बैल; ( दे ७, ७६ ) । वोसग्ग पुं [ न्युत्सर्ग ] परित्यागः ( विसे २६०५ )। वोसगा) अक [वि+कस्] १ विकसना। २ वढना। वोसर ∫ वोसग्गइ, वासरहः ( षड्; हे ४, १६५; प्राकृ ७६)। वकु—चोसदृमाणः ( भगः गा ८२८)। वोसट्ट सक [वि+कासय्] १ विकाश करना। २ बढ़ाना। बोसदृइ; (धात्वा १५४)।

वोसट्ट वि [विकसित ] विकास-प्राप्तः; (हे ४, २५५; ग्राकु ७७ )। ्वीसट्ट वि [दे] भर कर खाली किया हुआ; (दे ७, ५१)। वोसप्टिअ वि [विकसित] विकास-प्राप्त ; (कुमा)। वोसट्ट वि [न्युत्सृष्ट् ] १ परित्यक्त, छोड़ा हुच्चा; (कप्प; कसः, भ्रोघ ६०५ ; उत्त ३५, १६ ; श्राचा २, ८, १ ; पंचा १८, ६)। २ परिष्कार-रहित, साफसूफ-वर्जित; (सूत्र १, १६, १)। ३ कायोत्सर्ग में स्थित; (दस ५, १, ६१)। वोसिमय वि [व्यवशमित] उपशमित, शान्त किया हुन्ना; ''खामिय वोसमियाई ऋहिगरणाइं तु जे उदीरेंति । ते पावा नायच्या" ( ठा ६ टी--पत्र ३७१ )। वोसर ) सक [ व्युत् + सृज् ] परित्याग करना, छोड़ना। वोसिर ∫ वोसरिमो, वोसिरइ, वोसिरामि; (पव २३७; महा; भग; श्रीप ), वोसिरेज्जा, वोसिरे; (पि २३५)। वक्-चोसिरंत; (कुप ८१)। संक-चोसिज्ज, वोसि-रित्ता; (सूत्र १, ३, ३, ७; पि २३५)। क्र--वोसिरि-यञ्जः ( पत्र ४६ )। वोसिर वि [ न्युत्सजेन ] छोड़ने वाला; (उप पृ २६८ ) 🖡 वोसिरण न [ व्युत्सर्जन ] परित्याग; ( हे २, १७४; श्रा १२; श्रावक ३७६; स्रोघ ८५ )। वोसिरिअ देखो वोसहः ( पउम ४, ५२:, धर्मसं १०५१; मृहा ) ।  $rac{1}{2}$ वींसेअ वि [ दे ] उन्मुख-गत; ( दे ७, ६१ ) |वोहित्त न [ वहित्र ] प्रवहरा, जहाज, नौका; (गा ७४६)। देखो बोहित्थ। बोहार न [दे] जल-वहनः (दे७, ८१)। **ॅंगुड** पुं **[ दे ]** विट, भडुन्ना; ( पड् )। व्र देखो वद्≔वृन्दः; (प्राप्र )। व्रत ( ग्रप ) देखो वय=त्रत; ( हे ४, ३६४ )।· वाकोस ( श्रप ) पुं [ व्याक्रीश ] १ शाप; २ निन्दा; ३ विरुद्ध चिन्तन; ( प्राकु ११२ )। वागरण ( अप ) देखो वागरण; ( प्राकु ११२ )। बाडि ( ग्रप ) पुं [ व्याडि] संस्कृत व्याकरण ग्रौर कोव का कर्ता एक मुनि; (प्राकु ११२)। **त्रास** देखो **वास** = न्यास; ( हे ४, ३९६; प्राक्त ११२; षड्; कुमा )। व्व देखो इवः (हे २, १८२ः कप्पः रंभा )। व्व देखो वा = ग्रः (प्राकृ २६)।

°व्यक्ष देखो वय = व्रत; (कुमा)।
व्यवसित्र देखो ववसित्र=व्यवसित; (ग्रिम १२४)।
व्यक्त देखो वाय=व्याज; (मा २०)।
व्यावार देखो वावार = व्यापार; (मा ३६)।
व्यावुड देखो वाबुड; (ग्रिम २४६)।
व्यावि देखो वाहि; (मा ४४)।
व्यावि देखो वाहि; (मा ४४)।
व्यावि देखो इव; (प्राकृ २६.।।
व्ये श्र [दे] संबोधन-स्चक ग्रव्यय; (प्राकृ ८०)।
इश्र सिरिपाइअसद्महण्णविस्म वन्नाराइसद्दसंकलगो
पंचतीसइमो तरंगो समत्ता।

## য়

शिआल ( मा ) पुं [ श्याल ] वहू का भाई; ( प्राक्त १०२; मुच्छ २०४ )। श्चिंट ( मा ) देखो चिद्व = स्था। श्चिटिद; ( धात्वा १५४; प्राक्त १०३ )। श्चिम सिरिपाइअसद्महण्णविमा शस्त्राराइसद्संकलाणो छत्तीसद्मो तरंगो समत्ता।

स स पुं [ स ] व्यञ्जन वर्षा-विशेष, इसका उचार गा-स्थान दाँत होने से यह दन्त्य कहा जाता है; (प्राप)। °अण, °गण पुं [ °गण ] पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, जिसमें प्रथम के दो हस्व स्रीर तीसरा गुरु स्रक्तर होता है; (पिंग )। "गार पुं ["कार] 'स' ऋचर; ( दसनि १०, २ )। स देखो सं=सम्; (षड्; पिंग)। स पु [ श्वन् ] श्वान, कुंत्ताः; ( हें १, ५२; ३, ५६; पड्)। °पाग पुं [ °पाक ] चगडाल; ( उय )। °मुहि पुंस्री [ भुखि ] कुत्ते की तरह अप्राचरण, कुत्ते की तरह भषणा; 💃 (गाया १, ६—पत्र १६०)। °वच पुं [°पच ] चागडाल; (दे १, ६४)। °वाग, °वाय देखो °पाग; (वै ५६; पाञ्च )। स म्र [ स्वर् ] सुरालय, स्वर्गः; ( विसे १८८३ )। स वि [ सत् ] १ श्रेष्ठ, उत्तमः ( उवाः कुमाः कुप्र १४१)। २ विद्यमानः "नो य उप्पन्नए ऋ-सं" ( सूत्र १, १, १,१६ )। °इरिस पुं [ °**पुरु**ष ] श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन; ( गउड )। °क्कय वि [ °कृत ] संमानित; ( पग्ह १, ४—पल ६८); देखी चिकअ । <sup>°</sup>क्कह वि [°कथ] सत्य-वक्ता; (सं ३२)। °क्किअ न [ °कृत ] सत्कार, संमान; ( उत्त १५, ५ ); देखो °क्कय। 'ग्गइ स्त्री ['गिति] उत्तम गित-१ स्वर्ग; २ मुक्ति, मोन्न; ( भवि; राज )। जिज्जण पुं [ जिजन ] भला त्र्यादमी, सत्पुरुष; ( उव; हे १, ११; प्रासू ७ )। °त्तम वि [ °त्तम ] श्रविशय साधु, सजनों में श्रविश्रेष्ठ; (सुपा ६५५; श्रा १४; सार्ध ३)। 'तथाम न [ 'स्थामन् ] प्रशस्त बल; ( गउड )। °धम्मिश वि [ °धार्मिक ] श्रेष्ठ धार्मिक; ( श्रा १२ )। निगण न [ 'उज्ञान ] उत्तम ज्ञान; (अा २७)। प्पम वि [ प्रम ] सुन्दर प्रभा वाला; ( राय )। 'ट्युरिस पुं [ 'पुरुष ] १ सजन, भला आदमी; ( श्रमि २०१; पासू १२ )। २ किंपुरुष-निकाय का दिल्ला दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत्र ८५)। ३ श्रीकृष्ण; (कुप्र ४८)। ° प्फल वि [ फल ] श्रेष्ठ फल वाला: ( अच्चु ३१)। °व्भाव पुं [ °भाव ] १ संभव, उत्पत्तिः (उप ७२६)। २ सत्त्व, ग्रस्तित्व; (सम्म ३७; ३८; ३६)। ३ सुन्दर भाव, चित्त का म्राच्छा म्राभिप्राय; "सन्भावो पुरा उज्जुजरास्स कोडि विसेसेइ" (प्रासू है; १७२; उव; हे २, १६७)। ४ भावार्थ, तात्पर्य; (सुर ३,१०१)। ५ विद्यमान पदार्थ; (च्रग्रा)। विभावदायणा स्त्री [ "भावदर्शन ] त्र्यालोचना, प्रायश्चित्त के लिए निज दोष का गुर्वादि के समक्त प्रकटीकरणाः; ( च्रोघ ७६१)। °क्भाविअ वि [ भावित ] सद्भाव-युक्त; (स २०१; ६६८)। °ञ्मूअ वि [ °मूत ] १ सत्य, वास्तविक, सञ्चा; "सन्भूएहिं भावेहिं" (उवा) । २ विद्यमान; (पंचा ४, २४)। °याचार पुं [ °आचार ] प्रशस्त ग्राचरणः; ( रयण १५)। 'रूव वि [ 'रूप ] प्रशस्त रूप वाला; ( पउम ८, ६ )। °हलेगे वुं [ °लग ] प्रशस्त संवरगा, इन्द्रिय-संयम; ( सूत्र्य २, २, ५७) वाय पुं [ वाद ] प्रशस्त वाद; (सूत्र २, ७, ५)। °वाया स्त्री [ 'वाच्] प्रशस्त वाग्गी; (सूत्र २, ७, ५)।

स पुं [स्व ] १ आत्मा, खुद; (उवा; कुमा; सुर २, २०६)। २ ज्ञाति; नात; (हे २, ११४; षड्)। ३ वि. आत्मीय, स्वीय, निजी; (उवा; ग्रोघमा ६; कुमा; सुर ४, ६०)। ४ न. धन, द्रव्य; (पंचा ८, ६; आचा २, १, १, ११)। ५ कर्म; (आचा २, १६, ६)। कडिंभ, भार्डिभ वि [ कृतिसिद् ] निज के किए हुए कर्मी का

विनाशक; (पि १६६; आचा १, ३, ४, १; ४)। जण पुं [ जन ] १ ज्ञाति, सगा; २ आत्मीय लोक; (स्वम ६७; पड़्)। तंत वि [ तत्त्र ] १ स्वाधीन, स्व-वश; (विसं २११२; दे ३, ४३; अच्चु १)। २ नः स्वकीय सिद्धान्त; (निचू ११)। तथा वि [ स्था ] १ तंदुरस्त, स्वभाव-स्थित; २ सुख से अवस्थित; (पात्र; पउम २६, ३१; स्वम १०६; सुर १०, १०४; सुपा २७६; महा; सण्)। पवस्ख पुं [ पथ्र] १ साधर्मिक, समान धर्म वाला; (द्र १७)। २ तरफदार; (कुप्र ११६)। ३ अपना पच्च; (सम्म २१)। पाय न [ पात्र ] निज का नाम, खुद की संज्ञा; (राज)। प्रम वि [ अम ] निज से ही शोमने वाला; (सम १३७)। वभाव, भाव पुं [ भाव ] पक्रित, निसर्ग; "किण्यारतरू नवकिषण्यारसुंदेरदिख्यस- भावो" (कुमा ३, ४४; सम्म २१; सुर १, २७; ४, १२५),

"कुवियस्स ग्राउरस्स य वसगासत्तस्स ग्रायरत्तस्स । मत्तस्स मरंतस्स य सन्भावा पायडा हुंति"

(प्रास् ६४)। भावन्तु वि [भावज्ञ] स्वभाव का जानकारः (पउम ८६, ४१)। यण देखो जिणः (उवाः हे २, ११४ः सुर ४, ७६ः प्रासू ७६ः ६५)। जियः, जियः, जियः न [जिल्प] स्वभावः (गउडः धर्मसं ६१३ः कुमाः भिवः सुर २, १४२)। 'संवेयण न [जिल्पो स्वन्यः कानः (धर्मसं ४४)। 'हाअ, 'हाब देखो भावः (सं ३, १५ः ७, १७ः गउडः सुर ३, २२ः प्रासू २ः १०३)। 'हाबन्धाद पुं [ भाव-वाद् ] स्वभाव सं ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाला मतः (उप १००३)। 'हिअ न ['हित ] १ निज का भला, स्वीय मलाईः २ वि निज का भला करने वाला, स्त्र-हितकरः (सुपा ४१०)।

सं वि [सं ] १ सहित, युक्त; (सम १३७; भग; उवा; सुपा १६२; सण् )। २ समान, तुल्य; "सगुत्ते", "सपक्षे" (कप्प; निर १, १)। "अण्ह वि [ "नृष्ण ] उत्किष्ठित, उत्सुक; (स १२, ६८; गा ३४८; गउड; सुपा ३८४)। "अर वि [ "कर ] कर-सहित; (से २, २६)। "अर वि [ "गर ] विप-युक्त, जहरिला; (से २, २६)। "इण्ह देखो "अण्ह; (सुपा ४१२)। "उण्ण वि [ "गुण ] गुण्ण-युक्त; (सुपा १८५)। "उण्ण, "उन्न वि [ "पुण्य ] पुण्य-युक्त, पुण्य-शाली; (महा; सुर २, ६८; सुपा ६३५)।

°ओस वि [ °तोप ] संतुष्ट; (उप ७२८ टी )। °ओस वि [ °दोष ] दोष-युक्तः; (उप ७२८ टी )। °काम वि [°काम ] १ समृद्ध मनोरथ वाला; (स्वप्न ३०)। २ मनोरथ-युक्त, इच्छा वाला; ( राज )। °कामणिउजरा स्त्री ि°कामनिर्जरा ] कर्म-निर्जरा का एक भेद; (राज)। °काममरण न [ °काममरण ] मरगा-विशेष, परिडत-मर**गा**; ( उत्त ५, २ )। °केय वि [ °केत ] १ गृहस्थ; २ प्रत्याख्यान-विशेष; (पव ४)। °क्खर वि [°१क्षर] विद्वान्, जानकारः ( वजा १५८; सम्मत्त १४३ )। °गार वि [ "गार ] गृहस्थ; ( ग्रोघमा २०)। "गार वि [ °ाकार ] त्राकार-युक्त; ( धर्मीव ७२ )। ं °गुण वि [°गुण ] गुणवान् , गुर्ग्याः (उवः सुपा ३४५ः सुर ४, १६६)। °ग्ग वि [ भन्न ] श्रेष्ठ, उत्तम; ( से ६, ४७ )। °ग्गह वि [ °ग्रह ] उपरक्त, गुह्णा-युक्त, दुष्ट ग्रह से च्याकान्त; (पात्र); वन १)। धिण वि [ धृण ] दयालु; ( अच्चु ५० )। °चक्खु, °चक्खुअवि [ °चक्षुष्, °चक्षुष्क] नेत्र वाला, देखता; ( पडम १७, २३; वसु; सं ७८; विपा १, १—पत्र ५)। "चित्त वि [ "चित्त] चेतना वाला, सर्जाद🐅 ( उवा; पिंड )। °चेयण वि [ °चेतन ] वही अर्थ; ( विसे १७५३)। °िच्चत्त देखो °िचत्तः; (ग्रोघ २२; सुपा ६२५; ६२६; पि १६६; ३५०)। °जिय देखो °ज्जीअ; (सुर १२, २१०)। 'जोइ वि [ 'ट्योतिष्] प्रकाश-युक्त; (पि ४११; सूत्र्य १, ५, १, ७)। °जोणिय वि [ °योनिक] उत्पत्ति-स्थान वाला, संसारी; ( ठा २, १—पत्र ३८ )। °ज्जीअ, °ज्जीच वि [ °जीच ] १ ज्या-युक्त, धनुष की ड़ोरी वाला; २ सचेतन, जीव वाला; (प १६६; से १, ४५)। ३ न कला-विशेष, मृत धातु वगैरः को सजीवन : करने का ज्ञान; ( श्रोप; राय; जं २ टी-पत १३७)। ੰडੂ वि [ੰ।र्घ ] डेढ़। ੰडੂकाल पुं [ੰ।र्घकाल ] तप-विशेष, पुरिमङ्ढ तप; ( संबोध ५८ )। °णप्पय, णप्फद, °णप्फय वि [ °नखपद ] नख-युक्त पैर वाला, सिंह श्रादि श्वापद जंतु; ( सूत्र्य २, ३, २३; ठा ४, ४---पत्र २७१; 💐 सूत्र १, ५, २, ७; परासा १—पत्र ४६; पि १४८)। °णाह वि [ °नाथ ] स्वामी वाला, जिसका कोई मालिक हो वह; (विपा १, २—पत्र २७; रंभा; कुमा )। °त्तण्ह वि [ °तृष्ण ] तृष्णा-युक्त, उत्करिठत, उत्सुक; ( से १, ४६)। °त्तर वि [ °त्वर ] १ त्वरा-युक्त, वेग वाला; २ न शीघ, जल्दी; (सुपा १५६)। ब्ह वि [ भर्घ ]

अर्थ-सहित, डेढ़; (पउम ६८, ५४)। **°धवा** स्त्री [**°धवा**] सीभाग्यवती स्त्री, जिसका पति जीवित हो वह स्त्री; (सुपा ३६५ ) । °नय वि [ °नय ] न्याय-युक्त, व्याजवी; (सुपा ~ १ ५०४)। °पव्यख वि [°पक्ष] १ पाँख वाला, पाँखों से युक्त; ( से २, १४ )। २ सहायता करने वाला, सहायक, मितः; (पव २३६; 'स ३६७)। ३ समान पार्श्व वाला, दिचिया त्रादि तरफ से जो समान हो वह; ( निर १, १)। **ंपुन्न** वि [**ंपुण्य**] पुर्यशाली, पुर्यवान; ः( सुपा ३८४)। °प्पम वि [ °प्रम ] प्रभा-युक्तः; (सम १३७; भग )। 'प्परिआव, 'प्परिताच वि ['परिताप] परिताप—संताप से युक्त; ( श्रा ३७; पड्)। 'प्पिसहलग वि [°पिशाचक] पिशाच-गृहीत, पागलः; ( पगह २, ५---पत्न १५०)। °िपवास वि [ °िपपास ] तृपातुर, सतृष्या; ( हे २, ६७ )। 'प्पिह वि [ 'स्पृह ] स्पृहा वाला; ( दे ७, २६)। 'प्फांद वि [ 'स्पन्द ] चलायमानः ( दे ८, ह)। 'प्फल, 'फल वि ['फल] सार्थक; (से १५, १४; हे २, २०४; प्राप; उप ७२८ टी )। °ब्बल वि [ °बल ] 🚙 वलवान, वलिष्ट; ( पिंग )। भिल देखो फिल; ( हे १, २३६; कुमा )। °मण वि [ °मनस् ] १ मन वाला, विवेक-बुद्धि वाला; (धर्ण २२)। २ समान मन वाला, राग-द्रेप आदि से रहित, मुनि, साधु; ( अगु )। भण-क्ख वि [ °मनस्क ] पूर्वीक्त द्यर्थ; (सूत्र २, ४, २)। "मय वि [ "मद ] मद-युक्त; ( से १, १६; सुपा १८८)। °महिड्डिअ वि [ °महर्द्धिक ] महान वैभव वाला; ( प्रास् १०७ )। भिरिईअ, भिरीय वि [ भरीचिक ] किरसा-युक्त; (भग; भ्रौप; ठा ४, १--पल ३२६)। भीर वि [ °मर्याद ] मर्यादा-युक्तः (ठा ३, २—पत्न १२६)। °यण्ह वि [ °तृष्ण ] तृष्णा-युक्तः; ( गउडः, सुपा ३८४)। °याण वि [ °ज्ञान ] सियाना, जानकार; ( सुपा ३८५)। °योगि वि [°योगिन् ] १ व्यापार-युक्त, योगवाला; २ नः तेरहवाँ गुरा-स्थानकः ( कम्म २, ३१)। 'रय वि [ 'रत] 🍕 कामी; ( से १, २७ )। °रहस वि [ °रभस ] वेगं-युक्त, उतांवला; (गा ३५४; सुपा ६३२; कप्पू)। दाग वि [ °राग ] राग-सहित; ( टा २, १—पत्र ५८ )। °राग-संजत, °रागसजय वि [ °रागसंयत ] वह साधु जिसका राग चीर्ण न हुन्त्रा हो; (पर्पण १७—पत ४६४; उवा )। 'रूझ वि [ 'रूप ] समान रूप वाला; (पउम ८, ह् )। °ऌूण वि [ °ळवण ] लावएय-युक्तः; ( सुपा २६३)।

<sup>°</sup>लोग वि [ <sup>°</sup>लोक ] समान, सदृश; ( सट्टि २१ टी ) । ° छोण देखो ° ऌूण; (गा ३१६; हे ४,४४४; कुमा), स्त्री—°ेठोणी; ( हे ४, ४२० )। °वक्ख देखो °पक्ख; ( गउड; भवि )। **'वण** वि [ '**त्रण** ] घाव वाला, त्रगा-युक्तः; ( सुपा २८१ ) । °वय वि [ °वयस् ] समान उम्र वाला; ( दे ८, २२ )। 'वय वि [ 'वत ] वती; ( सुपा ४५१)। °वाय वि [°पाद] सवाया; (स ४४१)। 'वाय वि [ 'बाद ] वाद-सहित; ( स्थ्र २, ७, ५)। **ंवास** वि [ंवास ] समान वास वाला, एक देश का रहने वाला; ( प्रास् ७६ )। 'विज्ज वि [ 'विद्य ] विद्या-वान्, विद्वानः; (उप पृ २१५)। °व्वण देखो °वणः (गउड; श्रा १२)। °ठ्यवेक्ख वि [°ठ्यपेक्ष] दूसरे की परवा रखने वाला, सापेज्ञ; ( धर्मसं ११६७)। व्याव वि [ °ट्याप ] व्याति-युक्त, व्यापक; ( भग १, ६—पत ७७ )। °िववर वि [ °िववर ] विवरण-युक्त, सविस्तर; (सुपा ३१४)। 'संक वि [ 'शङ्क ] शङ्का-युक्तः; (दे २, १०६; सुर १६, ५५; कुप्र ४४५; गउड)। °संकिअ वि [ शिङ्कित ] वही; (सुर ८, ४०)। धसता स्त्री [ स्तरवा ] सगर्भा, गर्भिणी स्त्री; (उत्त:२१,३)। 'सिरिय, 'सिरीय वि [ 'श्रीक] श्री-युक्त, शोभा-युक्त; (पि ६८; गाया १, १; राय)। °सिह वि [°स्पृहं] स्पृहा वाला; (कुमा)। 'सिह वि ['शिख] शिखा-युक्तः; (राज )। 'सूग वि ['शूक ] दयालुः; (उव )। °सेस वि [ °शेष ] १ सावशेष, बाकी रहा हुत्रा; ( दे ८, ५६; गउड )। २ शेषनाग-सहित; (गउड १५)। **'सोग, 'सोगिह्ल वि [ 'शोक ]** दिखगीर, शोक-युक्त; ( पउम ६३, ४; सुर ६, १२४ )। **'स्सिरिअ, 'स्सिरीअ** देखो °सिरिय; ( पि ६८; ग्राभि १५६; भग; सम १३७; ग्गाया १, ६—पत्न १५७)। सञ सक [स्वद्] १ प्रीति करना। २ चलना, स्वाद लेना । सच्चइ; ( प्राकृ ७५; घात्वा १५४ )। सअ न [ सदस् ] सभा; ( षड् )। सञ्जञ न दि ] १ शिला, पत्थर का तख्ता; २ वि. घूर्सित; (देन्प, ४६)। स्तर्अवखगत्त पुं [ दे ] कितव, जुत्र्यारी; ( दे ८, २१ )। सअज्जिअ े पुंस्री [दे] प्रातिवेशिमक, पड़ौसी; (गा संअजिभअ ∫ ३३५), स्त्री—°आ; (गा ३६; ३६ अ), " सम्राज्यिमम् संठवंतीए" ( गा ३६; पिंड ३४२ )। देखो

```
सइज्भिअ।
सअडिआ देखो सगडिआ; (पि २०७)।
सअढ पुं [दे] लम्बा केश; (दे ८, ११)।
सञढ पुं [ शकट ] १ दैत्य-विशेष; (प्राप्र; संचि ७; हे १,
१६६)। २ पुन. यान-विशेष, गाड़ी; (हे १, १७७;
  १८०)। भिर पुं िगिरी नरसिंह, श्रीकृष्णः ( कुमा )।
 देखो सगड।
स्वार देखो स-अर = स-कर, स-गर।
सअर देखो सगर; (से २, २६)।
सभा ग्र [ सदा ] १ हमेशा, निरन्तर; ( प्राप्त; हे १, ७२;
 कुमा; प्रासू ४६ )। °चार पुं [ °चार ] निरन्तर गति;
 ( स्यग्ग १५)।
स्था स्त्री [स्त्रज्ञ ] माला; (षड् )।
सइ देखो सआ=सदा; (पात्र्य; हे १, ७२; कुमा )।
सइ अ [ सकुत् ] एक वार, एक दफा; ( हे १, १२८; सम
  ३५; सुर ५, २४४ )।
सइ स्त्री [स्यृति ] स्मरण, चिन्तन, याद; ( श्रा १६ )।
 'काल पुं [ 'काल ] भिज्ञा मिलने का समय; (दस ५,
 २, ६)।
सइ देखो स=स्व; "सइकारियजि गणपडिमाए" (सुपा
 ५१०; भवि )।
सइ देखो सय = शत; ''ग्रस्सोयव्यं सोचावि फुट्टए जं न
 सइखंडं" (सुर १४, २)। "कोडि स्त्री [ "कोटि ] एक
 सौ करोड़, एक अबजः ( पड़् )।
सइ देखो सई=स्वयम् ; (कालः; हे ४, ३९५; ४३०)।
सइ° देखो सई = सती; (सुपा ३०१)।
सइअ वि [ शतिक ] सौ का परिमाण वाला; ( णाया १,
  १--पत ३७)। देखो--सइग।
सइअ वि [शियत] सुन्त, सोया हुन्ना; (दे ७, २८;
 गा २५४; पउम १०१, ६०)।
सइएल्लय देखो स = स्व; "ताव य त्रागत्रो परिव्वायत्रो
 जक्खदेउलात्र्यो
                                        ,वेत्तूगा"
                सइएल्लए दालिइपुरिसे
 ( महा )।
सइं देखो सइ=सकृत् : ( ग्राचा )।
सइं देखो सयं=स्वयम ; (ठा २, ३—पत्र ६३; हे ४,
  ३३६; ४०२; भवि )।
सइग वि [ शतिक ] सौ ( रुपया त्र्यादि ) की कीमत का;
 (दसनि ३, १३)।
```

संइज्भ ) पुंस्री [दे] प्रातिवेशिमक, पड़ोसी; (दे ८, सइजिमअ १०); स्त्री— आ; ( सुपा २७८; पिंड ३४२ टी; वजा ६४ )। सइजिक्तअ न 🏿 दे 🕽 प्रातिवेश्य, पड़ौसिपन; ( दे 石, १० 🚙 टी )। सइण्ण न [ सैन्य ] सेवा, लश्करः ( पड्)। सइत्तए देखो सय=शी। सइदंसण वि दि. स्मृतिदर्शन ] मनो-दृष्ट, चित्त में अवलोकित, विचार में प्रतिभासित; ( दे ८, १६; पाद्य)। सइदिट्ट वि [ दे. स्मृतिदृष्ट ] ऊपर देखो; ( दे ८, १६ )। सइन देखो सइण्ण; (हे १, १५१; कुमा)। सइम वि [ शततम ] सौवाँ, १०० वाँ; (गाया १, १६— पत २१४)। सइर न [ स्वैर ] १ स्वेच्छा, स्वच्छन्दता; ( हे १, १५१; प्राप्त; ग्णाया १,१५—पत २३६ )। २ वि. मन्द, च्रातुस; (पात्र)। ३ स्वैरी, स्वच्छन्दी; (पात्र्य; प्राप्र)। सइरवसह पुं दि. स्वैरवृपभ न स्वच्छन्दी साँढ़, धर्म के लिए छोड़ा जाता वैल; ( दे २, २५; ८, २१ )। सइरि वि [स्वैरिन् ] स्वच्छंदी, स्वेच्छाचारी: ( गच्छ १र्रे ३५)। सइरिणी स्त्री [स्वैरिणी] व्यभिचारिणी स्त्री, कुलटा; (पडम ५, १०५)। सइल देखो सेल; (हे ४, ३२६)। सइलंभ वि [ दे. स्पृतिलम्भ ] देखी सइदंसणः ( दे ८, १६; पाञ्च ) । सइलासभ 🤙 सङ्लासिअं पुं [दे] मयूर, मोरः (दे ८, २०; षड्)। सइव पुं [ सचिव ] १ प्रधान, मन्त्री, ग्रमात्य; ( पान्र )। २ सहाय, मदद-कर्ता; ३ काला धत्रा; ( प्राकृ ११ )। सइसिलिंव पुं [दे] स्कन्द, कार्तिकेय; (दे ८, २०)। सइसुह वि [ दे. स्मृतिसुख ] देखो सइदंसणः ( दे ८, १६; पाञ्र )। सई स्त्री [ शची ] इन्द्राणी, शक नद्र की एक पटरानी: (टा ५---पत ४२६; गाया २---पत २५३; पात्र्य; सुपा ६८; ६्२२; कुप्र २३)। °स पुं [ °श ] इन्द्र; (कुमा)। देखो सची। सई स्त्री [ सतो ] पतित्रता स्त्री; ( कुप्र २३; सिरि १४३)। °सई स्त्री [ °शती ] सौ, १००; "पंचसई" धर्मवि ( १४)।

```
सईणा स्त्रीं [ दे ] अन्न-विशेष, तुवरी, रहर; ( ठा ५, ३—
 पत्र ३४३ )।
संड } ( त्रप ) देखा सहु; ( सगा; भवि )।
संउंत पुं [शकुन्त ] १ पक्ती, पाखी; (पात्र्य )। २ पिक-
 विशेष, भास-पत्ती; (स ४३६)।
सउंतला स्त्री [शकुन्तला ] विश्वामित ऋषि की पुली
 श्रीर राजा दुष्यंत की गन्धर्व-विवाहिता पत्नी; (हे ४,
 २६०)।
सउंदरा ( शो ). ऊपर देखो; (ग्रामि २६; ३०; पि २७५)।
सउण वि [ दे ] रूढ, प्रसिद्ध; ( दे ८, ३ )।
सउण पुंन [ शकुन ] १ शुभाश्म-सूचक बाहु-स्पन्दन,
 काक-दर्शन त्रादि निमित्त, सगुन; "मुहजोगाई सउग्णे
 कंदिञ्रसहाई इञ्चरो उ" ( धर्म २; सुपा १८५; महा )।
 २ पुं. पन्नी, पाखी; (पात्र); गा २२०; २८५; करु ३४;
 सिट्ट ह टी ) । ३ पिक्त-विशेष; ( पगह १, १--पल ८)।
 'चिउ वि [ 'चिद् ] सगुन का जानकार; ( सुपा २६७ )।
 ্হল ন িহন । १ पक्ती का স্মাৰাজ; ২ कला-विशेष,
 संगुन का परिज्ञान; ( खाया १, १—पत्र ३८; जं;ैं टी
 ---पत्न १३७)।
सउण देखो स-उण=स-गुण।
संडणि पुं [ शकुनि ] १ पन्नी, पखेरू; पाखी; (ग्रीप; हेका
 १०५; संबोध १७)। २ पिन्न-विशेष, चील पन्नी; (पाच्य)।
 उन्योतिप-प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुर्दशी
 की रात में सदा अवस्थित रहता है; (विसे ३३५०)।
 ४ नपुंसक-विशेष, चटक की तरह वारवार मैथुन-प्रसक्त
 क्षीयः ( पव १०६: पुष्फ १२७ )। ५ दुर्योधन का मामाः
 ( ग्राया १, १६--पल २०८; सुपा २६० )।
सउणिअ देखी साउणिअ; (राज)।
सउणिआ ) स्त्री [ शकुनिका, °नी ] १ पिन्रणी, पन्नी
           की मादा; (गा ८१०; त्र्याव १)। २ पिक्त-
सउणिगा
         विशेष की मादा; "सउगी जाया तुमं" (ती
र्भेडणी
 5)1
सउण्ण देखां स-उण्ण=सपुगय ।
सउत्ती स्त्री [सपटनी ] एक पति की दूसरी स्त्री, समान
 पतिवाली स्त्री, सीत, सीतिन; ( सुपा ६८ )।
सउन्न देखो स-उन्न।
```

सउम पुं [ सद्मन् ] १ गृह, घर, २ जल, पानी;. ( प्राकृ

सउमार वि [ सुकुमार ] कामलः; ( से १०, ३४; पड्)। सउर पुं [ सीर ] १ ग्रह-विशेष, शनैश्चर, २ यम, जमराजः ३ वृत्त-विशेष, उदुम्बर का पेड़; ४ वि. स्र्य का उपासक; ५ सूर्य-संवन्धी; ( चंड; हे १, १६२ )। सउरि पुं [ शौरि ] विष्णु, श्रीकृष्णः; ( पात्र )। सउरिस देखा स-उरिस=सत्पुरुष। संडल पुं [ शकुल ] मत्स्य, मछली; "संडला सहरा मीगा। तिमी मसा अियामिसा मच्छा" (पात्र )। सउलिअ वि [ दे ] प्रेरित; ( दे ८, १२ )। सडिलिआ) स्त्री [दे. शकुनिका, 'नी] १ पन्नि-विशेष सउली - र्ज की मादा, चील पन्नी की मादा; (ती ८, च्या १४१; दे ८, ८)। २ एक महोषधिः (ती ५)। °विहार पुं | °िहहार | गुजरात के भरीच शहर का एक प्राचीन जैन मन्दिर; (ती ८)। सउह पुं [ सीध ] १ राज-महल, राज-प्रासाद; ( कुमा )। २ न. रूपा, चाँदी; ३ पुं. पापारा विशेष; ४ वि. मुधा-संबन्धी, अमृत का; (चंड; हे १, १६२)। सएजिमअ देखो सइजिमअ; ( क्रप १६३ )। सओस देखो स-ओस=स-तोप, स-दोष। सं अ [ शम् ] सुख, शर्म; (स ६११; सुर १६, ४२; मुपा 1 ( 388 सं अ [सम्] इन अर्थी का सूचक अव्यय;-१ प्रकर्प, श्रातिशय; (धर्मसं ८६७)। २ संगति; ३ सुन्दरता, शोभनताः ४ समुचयः ५ योग्यता, व्याजबीपनः ( षड् )। संक सक [ शङ्क् ] १ संशय करना, संदेह करना। २ **अक. भय करना, डरना। संकइ, संकए, संकंति; संकति.** संकसे, संकह, संकत्थः, संकामि, संकामो, संकामु, संकामः ( संचि ३० ), "ग्रसंकिग्राइं संकति" ( स्त्र १, १, २, १०; ११), "जं सम्ममुज्जमंतारा पारिए(१रगी) गां संकए हु विही" (सिरि ६६६)। कर्म-संकिजइ; (गा ५०६)। वकु--संकंत, संकमाण; (पव; रंभा ३३)। कु--संकणिङ्जः ( उप ७२८ टी )। संकंत वि [ संकान्त ] १ प्रतिविम्बितः ( गा १; से १, ५७ )। २ प्रविष्ट, बुसा हुन्न्या; ( ठा ३, ३; कप्प; महा )। ३ प्राप्त; ४ संक्रमण-कर्ता; ५ संक्रांति-युक्त; ६ पिता स्रादि से दाय रूप से प्राप्त स्त्री का धन; (प्राप्र)। संकंति स्त्री [ संक्रान्ति ] १ संक्रमण, प्रवेश; ( पव १५५:

अज्भ १५३)। २ सूर्य आदि का एक राशि से दूसरी राशि में जाना; "त्रारव्म कक्कसंकंतिदिवसत्रो दिवसनाहु व्य" ( धर्मवि ईई )। संकंदण पुं [संकन्दन ] इन्द्र, देवाधीश ; ( उप ५३० टी: उपपं १)। संकद्दिअ वि [ संकर्तित ] काटा हुन्ना; "धन्नसंकट्टित-माणा" (ठा ४, ४—पल २७६)। संकट्ट वि [संकप्ट] व्याप्तः (राज)। संकट्ट देखो संकिट्ट: (राज)। संकड वि [संकट] १ संकीर्ण, कम-चौड़ा; ग्रल्प त्रवकाश वाला; ( स ३६२; सुपा ४१६; उप ८३३ टी )। ् विषम, गहन: ( पिंड ६३४ )। ३ न. दु:ख; ''धन्नागावि ते धन्ना पुरिसा निस्सीमसित्तसंजुत्ता। जे विसमसंकडेस्वि पडियावि चयंति ग्रो धम्मं॥" (रयगा ७३)। संकडिय वि संकटित ो संकीर्ण किया हुया; ( कुप्र . 360)1 े **संका**डिक्ल वि [ दे ] निश्चिद्र, छिद्र-रहित; ( दे ८, १५; नुर ४, १४३)। संकड्रिय वि [ संकर्षित ] श्राकर्षितः ( राज )। संकण न शिङ्कन रांका, संदेह; (दस ६, ५६)। संकष्प पुं [संकल्प] १ अध्यवसाय, मनः-परिगाम, विचार: ( उवा: कप्प: उप १०३५ )। २ संगत त्राचार, सदाचार; ( उप १०३५ )। ३ ग्रमिलाष, चाह; (गउड)। जोणि पुं [ °योनि ] कामदेव, कंदर्प; ( पाश्र )। संकम सक [सं+क्रम्] १ प्रवेश करना । २ गति करना, जाना। संकमइ, संकमंति; (पिड १०८; स्त्रा २,४, १०)। वक--संकममाणः (सम ३६; सुज २, १; रंभा )। हेक-संकमित्तएः (कस )। संकम पुं [संक्रम ] १ सेतु, पूल, जल पर सं उतरने के लिए काष्ठ च्रादि से बाँधा हुन्ना मार्ग; ( से ६, हप: दस ५, १, ४; पगह १, १)। २ संचार, गमन, गति; ''पाउल्लाइं संकमट्ठाए'' ( स्त्र १, ४, २, १५; श्रावक २२३)। ३ जीव जिस कर्म-प्रकृति को बाँधता हो उसी रूप से अन्यप्रकृति के दल को प्रयत्न-द्वारा परिग्णमाना; वॅथी जाती कर्म-प्रकृति में अन्य कर्म-प्रकृति के दल को डाल कर उसे वँधी जाती कर्म-प्रकृति के रूप से परिणात

ंकरना; ( ठा ४, २---पत्न २२० )।

संकमग वि [ संकामक] संक्रमण्-कर्ता; ( धर्मसं १३३०)। संक्रमण न सिंक्रमण । १ प्रवेशः "नवरं मुत्तूरण वरं घरसंकमर्गां कयं तेहिं" (संवोध १४)। २ संचार, गमनः (प्रास् १०५)। ३ चारित, संयमः (त्र्राचा)। ४ देखो संकम का तीसरा ऋर्थ: (पंच ३, ४८)। ५ प्रतिब्रिम्बन: (गउड)। संक्रर पुं [दे ] रथ्या, मुहल्ला; (दे ८, ६)। संकर पुं [ शाङ्कर ] १ शिव, महादेव; (पडम ५, १२२; कुमा; सम्मत्त ७६)। २ वि. सुख करने वाला; (पडम ५, १२२; दे १, १७७)। संकर पं [ संकर ] १ मिलावट, मिश्रण: (पण्ह १, ५— पत्र ६२)। २ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक दोष: ( उवर १७६)। ३ शुभाशुभ-रूप मिश्र भावः (सिरि ५०६)। ४ अशुचि-पुंज, कचरे का देर; ( उत्त १२, ६ )। संकरण न [ संकरण ] अच्छी कृति; ( संबोध ६ )। संकरिसण पुं [संकर्षण ] भारतवर्ष का भावी नववाँ वलदेवः (सम १५४)। संकरी स्त्री [ शङ्करी ] १ विद्या-विशेषः ( पडम ७, १४२; महा )। २ देवी-विशेष, ३ सुख करने वाली; ( गउड )। संकल सक [सं+कलय] संकलन करना, जोड़ना। संक-लेइ; ( उव )। संकल पुन [श्टड्खल ] १ सांकल, निगड़; २ लोहे का बना हुआ पाद-वन्धन, बेड़ी; (विपा १, ६--पत्न ६६; धर्मवि १३६; सम्मत्त १६०; हे १, १८६)। ३ सीकली, ग्राम्पंस-विशेष: (सिरि ८११)। संकलण न [ संकलन ] मिश्रता, मिलावट; ( माल ८७)। संकठा स्त्री [श्रुटुला ] देखो संकठ=शृङ्खलः (स १७१: सुपा २६१; प्राप )। संकलिअ वि [संकलित] १ एकल किया हुन्रा; (उप पृ ३४१; तंदु २)। २ युक्त; " तत्थ य भिमिश्रो तं पुरा कायट्ठिईकालसंखसंकलियो" (सिकला १०)। ३ योजित,,, जोड़ा हुन्या; (सिरि १३४०)। ४ संग्रहीत; ( उव )। ग्रे न. संकलन, कुल जोड़; (वव १)। संकलिआ स्त्री [ संकलिका ] १ परंपरा; (पिंड २३६)। २ संकलनः ३ सूलकृतांग सूल का पनरहवाँ ऋध्ययनः (राज)। संकलिआ )स्त्री [ श्रृङ्खलिका, °ली ] सांकल, सीकली; ) निगड़; ( सूत्र १, ५, २, २०; प्रामा )। संकहा स्त्री [ संकथा ] संभाष्या, वार्तालापः ( पउम ७,

१५५;१०६,६; सुर ३, १२६; उप पृ ३७५; पिंड १६४)। संका स्त्री [ शङ्का ] १ संशय, संदेह; (पडि)। २ भय, डर; (कुमा)। °लुअ वि वित् रांका वाला, शंका-्र युक्तः ( गउड )। . संकाम देखो संकम = सं+कम्। संकामइ; ( सुज २, १; पंच ५, १४७ )। संकाम सक [ सं+क्रमय् ] संक्रम करना, वँधी जाती कर्म-प्रकृति में अन्य प्रकृति के कर्म-दलों को प्रचिप्त कर उस रूप से परिणत करना। संकामेंति: (भग)। भृका—संकामिसु: (भग)। भवि-संकामेस्संतिः (भग)। कवकु-संकामिज्ज-माण; ( ठा ३, १--पत १२० )। संकामण न [संक्रमण ] १ संक्रम-करणः; (भग)। २ प्रवेश कराना; (कुप्र १४०)। ३ एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना; ( पंचा ७, २० )। संकामणा स्त्री [ संक्रमणा ] संक्रमणा, पैठ; (पिंड २८ )। संकामणी स्त्री [ संक्रमणी ] विद्या-विशेष, एक से दूसरे में जिससे प्रवेश किया जा सके वह विद्या; (गाया १, ूर्६—पत २१३)। संकामिय वि [ संक्रमित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में नीतः (राज)। संकार देखो सक्कार = संस्कार; (धर्मसं ३५४)। संकास वि [ संकाश ] १ समान, तुल्य, सरीखा; ( पात्र); णाया १, ५; उत्त ३४, ४; ५; ६; कप्प; पंच ३, ४०; धर्मवि १४६)। २ पुं. एक श्रावक का नाम; (उप ४०३ )। संकासिया स्त्री [संकाशिका] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। संकि वि [ शङ्किन् ] शंका करने वाला; ( सूत्र १, १, २, ६; गा ८७३; संबोध ३४; गउड )। संकिअ वि [ शङ्कित ] १ शंका वाला, शंका-युक्त; ( भग; उवा)। २ न. संशय, संदेह; (पिंड ४६३; महा ६८)। 🤏 ू ३ भय, डर; ( गा ३३३), "संकिञ्चमिव नेव दविञ्चस्स" (आ १४)। संकिट्ट वि [ संरूप्ट ] विलिखित, जोता हुन्रा, खेती किया हुन्रा; ( ग्रीप; ग्राया १, १ टी-पत १ )। संकिट्ट देखो संकिलिट्ट; (राज)। संकिण्ण वि [ संकीणे ] १ सकड़ा, तंग, ग्रल्पावकाश

मिला हुआ; ( ठा४, २; भग २५, ७ टी—पत्र ६१६ )। ४ पुं. हाथी की एक जाति; ( ठा ४, २—पत २०८ )। संकित देखो सकिअ; ( ग्राया १, ३—पत ६४ )। संकित्तण न [ संकीर्तन ] उचारणः; ( स्वप्न २७ )। संकिन्न देखो संकिण्णः ( ठा ४, २; भग २५, ७)। संकिर वि [ शङ्कितृ ] शङ्का करने की श्रादत वाला, शंका-शील; (गा २०६; ३३३; ५८२; सुर १२, १२५; सुपा ४६५)। संकिलिट्ट वि [ संक्लिट ] संक्लेश-युक्त, संक्लेश वाला; ( उव; भ्रौंप; पि १३६ )। संकिलिस्स अक [सं+ क्रिश् ] १ क्लेश पाना, दुःखी होना। २ मलिन होना। संकिलिस्सइ, संकिलिस्संति; ( उत्त २६, ३४; भग; श्रीप )। वक्त—संकिलिस्समाण; ( भग १३, १—पत ५६६ )। संकिलेस पुं [संक्लेश] १ ग्र-समाधि, दुःख, कष्ट, हैरानी; ( ठा १०--पत ४८६; उव )। २ मिलनता, भ्र-विशुद्धिः ( ठा ३, ४--पल १५६; पंचा १५, ४ )। संकीलिअ वि [ संकीलित ] कील लगा कर जोड़ा हुआ; (से १४, २८)। संकु पूं [ शङ्क ] १ शल्य श्रस्त्र; २ कीलक, खूँटा, कील; "ग्रंतोनिविट्ठसंकुव्व" ( कुप्र ४०२; राय ३०; ग्रावम )। °कण्ण न ि°कणें ] एक विद्याधर-नगर; ( इक )। संकुद्य वि [ संकुचित ] १ सकुचा हुन्ना, संकोच-प्राप्तः ( भ्रीप; रंभा )। २ न संकोच; ( राज )। संकुक पुं [ शङ्कक ] वेताट्य पर्वत की उत्तर श्रेणी का एक विद्याधर-निकाय; (राज)। संकुका स्त्री [ शङ्कका ] विद्या-विशेष; ( राज )। संकुच श्रक [ सं-कुच् ] सकुचना, संकोच करना। संकुचए; (श्राचा; संबोध ४७)। वकु—संकुचमाण, संकुचेमाण; (ग्राचा)। संकुचिय देखो संकुइय; (दस ४,१)। संकुड वि [ संकुट ] सकड़ा, संकीर्ग, संकुचित; "ग्रंतो य संकुडा वाहिं वित्थडा चंदसूराएं " ( सुज १६ )। संकुडिअ वि [ संकुटित ] सकुचा हुन्रा, संकुचित; ( भग ७, ६—पत ३०७; धर्मसं ३८७; स ३४८; सिरि ७८६ )। संकुद्ध वि [ संकुद्ध ] क्रोध-युक्त; ( वजा १० )। संकुय देखो संकुच। संकुयइ; (वजा ३०)। वकृ---संकुयंत; (वजा ३०)।

वाला; (पात्र्य; महा )। २ व्यात; (राज )। ३ मिश्रित,

संकल वि [ संकल ] न्यात, पूर्ण भरा हुआ; (से १, ५७: उव: महा: स्वम ५१: धर्मवि ५५: प्रास् १० )। संकुलि ) देखो सक्कुलि; (पि ७४; ठा ४,४—पत २२६; संकुळी°∫ पव २६२; ग्राचा २,१,४,५)। संकुसुमिअ वि [ संकुसुमित ] अञ्छी तरह पुष्पित; (राय ३८)। संकेअ सक [ सं + केत्यू ] १ इसारा करना । २ मसलहत करना । संकु-संकेइय जोगिणिमेगं" ( सम्मत्त २१८ )। संकेअ पुं [संकेत ] १ इशारा, इंगित; (सुपा ४१५; महा)। २ प्रिय-समागम का गुप्त स्थान; (गा ६२६; गउड)। ३ वि. चिह्न-युक्तः ४ न. प्रत्याख्यान-विशेषः ( आव )। संकेअ वि [ साङ्केत ] १ संकेत-संबन्धी; २ न. प्रत्या-ख्यान-विशेषः; ( पव ४ )। संकोइअ वि [ संकोतित ] संकेत-युक्त; ( श्रा १४; धर्मवि · १३४; सम्मत्त २१८)। संकेल्ळिअ वि [ दे ] संकेला हुआ, संकुचित किया हुआ; (गा ६६४)। संकेस देखो संकिलेस; ( उप ३१२; कम्म ५, ६३ )। संकोअ सक [सं+कोचय्] संकुचित करना। वक्क-संकोअंतः ( सम्मत्त २१७ )। संकोश पुं [ संकोच ] सकोच, सिमट; ( राय १४० टी; धर्मसं ३६५; संबोध ४७ )। संकोअण न [संकोचन] संकोच, सकुचाना; (दे ५, ३१; भग; सुर १, ७६; धर्मवि १०१ )। संकोइय वि [ संकोचित ] संकुचित किया हुन्रा, संकेला हुन्नाः ( उप ७२८ टी )। संकोड पुं [ संकोट ] सकोड़ना, संकोच; ( पगह १, ३— पल ५३)। संकोडणा स्त्री [संकोटना] ऊपर देखो; (राज)। सकोडिय वि [ संकोटित ] सकोड़ा हुन्ना, संकोचित; (पगह १, ३—पत ५३; विपा १, ६—पत ६८; स ७४१)। संख पुंन [ शङ्क ] १ वाद्य-विशेष, शंखं; ( गांदि; राय; जी १५; कुमा; दे १, ३० )। २ पुं. ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ महाविदेह वर्ष का प्रान्त-विशेष, विजय-दोत विशेष; (ठा २, ३—पत ८०)। ४ नव निधि में एक निधि, जिसमें विविध तरह के बाजों की उत्पत्ति होती है; ( ठा ६—पत्न ४४६; उप ६८६ टीं )। ५ लवरा समुद्र में स्थित वेलन्धर-नागराज का एक

त्र्यावास-पर्वतः ( ठा ४, २---पत २२६ः, सम ६५ )। ६ उक्त आवास-पर्वत का अधिष्ठाता एक देव; ( ठा४, २---पत्न २२६)। ७ भगवान मल्लिनाथ के समय का काशी का एक राजा; ( गाया १, ८—पत १४१)। ८ भगवाह्न-महावीर के पास दीचा लेने वाला एक काशी-नरेश; ( ठा দ্ৰ-- पत्न ४३०)। ১ तीर्थंकर-नामकर्म उपार्जित करने वाला भगवान महावीर का एक आवकः (ठा ६--पत ४५५: सम १५४; पव ४६; विचार ४७७ )। १० नववें विलदेव का पूर्वजन्मीय नाम; (पउम २०, १६१)। ११ एक राजा; ( उप ७३६ )। १२ एक राज-पुतः ( सुपा ५६६ )। १३ रावर्ण का एक सुभट; ( पडम ५६, ३४ )। १४ छन्द-विशेष; (पिंग)। १५ एक द्वीप; १६ एक समुद्र: १७ शंखवर द्वीप का एक ऋधिष्ठायक देव; (दीव)। १८ पुंन सलाट की हड्डी; (धर्मवि १७; हे १,३०)। १६ नखी नामका एक गन्ध-द्रच्य; २० कान के समीप की एक हड्डी; २१ एक नाग-जाति; २२ हाथी के दाँत का मध्य भाग: २३ संख्या-विशेष, दस निखर्भ की संख्या; २४ दस निंखर्व की संख्या वाला; (हे १, ३०)। २५ च्चांख के समीप का च्यवयवः ( गाया १, ५—पल १३३ )। °उर देखो °पुरः (ती ३; महा)। "णाभ पुं [ "नाभ ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष; ( सुज्ज २० )। "णारी स्त्री [ "नारी ] छन्द-विशेष; (पिंग)। °धमग पुं [ °धमायक ] वानप्रस्थ की एक जाति; (राज)। °धर पुं िधर ] श्रीकृष्ण, ग्रिं वद: (कुमा)। °पाल देखो °वाल; ( ठा ४, १—पत १६७ )। °पुर न [ °पुर ] १ एक विद्याधर-नगर; (इक)। २ नगर-विशेष जो त्राजकल गुजरात में संखेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है; (राज)। °पुरी स्त्री [ °पुरो ] कुरुजंगल देश की प्राचीन राजधानी, जो पीछे से श्रहिच्छना के नाम से प्रसिद्ध हुई थी; (सिरि ७८)। °माल पुं [ भाल] वृत्त की एक जाति; (जीव ३—पत्न १४५)। व्यणं न िवन ] एक उद्यान का नाम; (उवा)। °वर्णणाभ पुं ि°वर्णाभ ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष; ( सुज २० ) 💥 °वक्ष पुं [ °वर्षा ] जोतिष्क महाग्रह-विशेष; (ठा २, ३— पल ७८)। °वन्नाम देखो °वण्णाम; ( ठा २, ३—पल ७८)। °वर पुं [ °वर] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; (दीव; इक)। °वरोभास पुं [ °वरावभास] १ एक ंद्वीप; २ एक ममुद्र; ( दीव )। <sup>°</sup>वाल पुं [ <sup>°</sup>पाल ] नाग-कुमार-देवों के धरण भ्रौर भूतानन्द-नामक इन्द्रों के एक

· २ लोकपाल का नाम; ( इक )। °वालय पुं [°पालक] १ जैनेतर दर्शन का श्रमुयायी एक व्यक्तिः; ( मग ७, १०— पत ३२३)। २ त्र्याजीविक मत का एक उपासक; (भग ८, ५—पत ३७०)। शलग वि [ °वत् ] शंख वाला; ( साया १, ८—पत १३३ )। भन्दे स्त्री [भन्ती ] नगरी-विशेष; (ती ५)। संख वि [ संख्य ] संख्यात, गिना हुत्र्या, गिनती वाला; (कम्म ४, ३६; ४१)। संख न [सांख्य ] १ दर्शन-विशेष, कपिलमुनि-प्रागीत ( गाया १, ५—पत १०५; सुपा ५६६ )। २ वि. सांख्य मत का अनुयायी; ( अरोप; कुप्र २३ )। संख प् [ दे ] मागध, स्तुति-पाठक; ( दे ८, २ )। संखइम वि [ संख्येय ] जिसकी संख्या हो सके वह; (विसे ६७०; त्रागु ६१ टी )। संखड न [दे] कलह, भघड़ा; (पिंड ३२४; स्रोघ १५७)। संखंडि स्त्री [दे] १ विवाह त्र्यादि के उपलक्त्य में नात ंग्रादि को दिया जाता भोज, जेवनार; ( ग्राचा २, १, २, ४; २, १, ३, १; २; ३; पिंड २२८; स्रोध १२: ८८; भास १२)। संखडि स्त्री [ संस्कृति ] ग्रोदन-पाक; ( कप्प ) |-संखणग पुं [ शङ्कानक ] छोटा शंख; ( उत्त ३६, १२६; परारा १-पत ४४; जीव १ टी-पत ३१)। संखंदह पुं [दे] गोदावरी हद; (दे ८, १४)। संखब इहल पुं [ दे ] कृषक की इच्छानुसार उठ कर खड़ा ं होने वाला बैल; ( दे ८, १६ )। संखप वि [ संक्षम ] समर्थ; (उप ६८६ टी )। संखय पुं [ संक्षय ] चय, विनाश; ( से ६, ४२ )। संखय वि [ संस्कृत ] संस्कार-युक्त; "ण्य संखयमाहु जीवियं" (स्ऋ १, २, २, २१; १, २, ३, १०; पि ४६), ''ऋसंखंयं जीवियं मा पमायए'' ( उत्त ४, १ )। 🕦 संखलय पुं [ दे ] गम्बूक, शुक्ति के आकार वाला जल-.जंतु विशेषः ( दे ८, १६ )। 👵 संख्या देखी संकला; (गउड; प्रामा )। संखिल पुंस्री [दे] कर्ण-मूष्मा विशेष, गंख-पत का बना हुआ ताडंक; (दे ८, ७)। संखव सक [सं + क्षपय ] विनाश करना । संक्र-संखिव-याणः (- उत्त २०, ५२)।

संखन्त्रिअ वि [संक्षिपित ] विनाशित; ( श्रच्चु ८ )। संखा सक [सं+ख्या] १ गिनती करना। २ जानना। संक्र—**संखाय**; ( स्**त्र १, २, २, २१** )। क्र—संखिडज, संखेज्जः; ( उवाः; जो ४१; उवः; कप्प )। संखा अक [ सं + स्त्यै ] १ त्रावाज करना। २ संहत होना, सान्द्र होना, निविड़ वनना । संखाइ, संखाग्रह; ( हे . ४, १५; षड् )। संखा स्त्री [संख्या] १ प्रज्ञा, बुद्धिः ( त्र्राचा १, ६, ४, १)। २ ज्ञान; (स्या १, १३, ८)। ३ निर्माय; (यागा)। ४ गिनती, गराना; (भग; श्रागु; कप्प; कुमा)। ५ व्यवस्था; ় ( सूत्र २, ७, १० )। ईंश वि [ নীন ] অसंख्य; (भग १, १ टो; जीव १ टी-पत्र १३; श्रा ४१ )। °दत्तिय वि [°द्तिक] उतनी ही भिक्तां लेने का व्रत वाला संयमी जितनी कि अमुक गिने हुए प्रद्तेपों में प्राप्त हो जाय: (ठा २, ४--पत १००; ५, १--पत २६६; ग्रींप )। संखाण न [ संख्यान ] १ गिनती, गणना, संख्या; २ गिणत-शास्त्रः ( ठा ४, ४—पत्र २६३; भगः, कप्पः, श्रीपः, पडम ८५, ६; जीवस १३५)। संखाय वि [ संस्त्यान ] १ सान्द्र, निविड़; (कुमा ६, ११)। २ त्रावाज करने वाला; ३ संहत करने वाला; ४ न स्नेह; ५ निविङ्गनः ६ संहति, संघातः ७ त्रालस्यः ८ प्रतिशब्दः, प्रतिध्वनिः ( हे १, ७४; ४, १५)। संखाय देखो संखा सं+ख्या। संखाय वि [ संख्यात ] संख्या-युक्त; (सूत्र १, १३, ८)। संखायण न [ शाङ्कायन ] गोत्र-धिशेप; ( सुज १०, १६; इक )। . संखील पुं [ दे ] हरिया की एक जाति, सावर मृग; ( दे 5, €) | संखालग देखा संख-।लग=गङ्ग-वत् । संखायई देखो संख-। वर्ड = राङ्वायती । संखादिय वि [ संख्या (०त ] जिसकी गिननी कराई गई हो वह; ( सुपा ३६२; स ४१६ )। संखिग देखो संख्यि=शाङ्किक; ( स १७३; कुप्र १४६ )। संखिज्ज देखो संखा=सं+ख्या। संखिउनइ वि [ संख्येयतम ] मंख्यातयाँ; ( ग्रमा ६१ )। संखित्त वि [संक्षिप्त ] संज्ञेप-युक्त, छोटा किया हुआ; ( उवा; दं ३; जी ५१ )। संखिय वि [ शाङ्किक ] १ मंगल के लिए चन्दन-गर्भित

शंख को हाथ में धारण करने वाला; २ शंख बजाने वालां; (कप्प; श्रोप)। संखिय देखो संख=संख्यः (स ४४१ः पंच २, ११ः जीवस १४६ )। संखिया स्त्री [शङ्खिता] छोटा शंख; (जीव ३—पत १४६; जं २ टी--पत १०१; राय ४५)। संखुड्ड अक [रम्] कीड़ा करना, संभोग करना। संखुडुइ; (हे४,१६५)। संखुड्डण न [ रमण ] कीड़ा, सुरत-कीड़ा; ( कुमा )। संखुत्त ( श्रप ) नीचे देखो; ( भवि )। संखुद्ध वि [ संक्षुच्य ] जोभ-प्राप्तः; (स ५६८ः; ६७४ः; सम्मत्त १५६; सुपा ५१७; कुप्र १७४ )। संखुभिअ ) वि [ संक्षुव्ध, संक्षुभित ] ऊपर देखो; (सम संखुहिअ ∫ १२५; पव २७२; पउम ३३, १०६; पि ३१६ )। संवेज्ज देखो संवा=सं+ख्या। संबेउज १ ) देखो संखिउज ६; ( त्रागु ६१; विसे ३६० )। संबेत देखो संखित्त; (ठा४, २—पत २२६; चेइय ३२५)। संखेव पुं [ संक्षेप ] १ अल्प, कम, थोड़ा; (जी २५; ५१ )। २ पिंड, संघात, संहति; (भ्रोधमा १)। ३ स्थान; '' तेरससु जीवसंखेवएसु'' ( कम्म ६, ३५ )। ४ सामायिक, सम-भाव से श्रवस्थान; ( विसे २७६६ )। संखेवण न [ संक्षेपण ] श्रल्प करना, न्यून करना; (नव २५)। संखेबिय वि [ संक्षेपिक ] संचेप-युक्त । °द्सा स्त्री.व. [ °द्शा ] जैन प्रनथ-विञेष; ( ठा १'०—पत्र ५०५ )। संखोभ ) सक [सं + क्षोभय् ] त्तुब्ध करना। संखोहइ; संखोह े (भवि)। कवकु संखोभिज्जमाणः; (गाया १, ६--पत १५६)। संखोह पुं [संस्रोभ] १ भय त्रादि से उत्पन्न दित्त की व्यम्रता, ज्ञोभ; ( उव; सुर २, २२; उपपृ १३१; गु ३; लि १४; गउड)। २ चंचलता; ( गउड)। संखोहिअ वि [ संक्षोभित ] ज्ञुब्ध किया हुच्चा, ज्ञोभ-युक्त किया हुन्रा; (से १, ४६; ग्रमि ६०)। संग न [ श्टङ्ग ] १ सिंग, विषाया; ( धर्मसं ६३; ६४ )। २ उत्कर्षः ( कुमा )। ३ पर्वत के ऊपर का भाग, शिखरः

४ प्रधानता, मुख्यता; ५ वाद्य-विशेष; ६ काम का उद्रेक; ( हे १, १३० ू)। देखो सिंग = शङ्ग । संग न [ शाङ्ग ] शङ्क-संबन्धी; ( विवे २८६ )। संग पुन [ सङ्ग ] १ संपर्क, संबन्ध; (श्राचा; महा; कुमा )। 🖟 २ सोवत; "तह हीगायारजइजगामंगं सड्ढागा पडिसिद्धं" ( संबोध ३६; ऋाचा; प्रांस, ३० )। ३ ऋासक्ति, विषयादि-राग; ( गउड; ग्राचा; उव )। ४ कर्म, कर्म-बन्ध; (ग्राचा)। पू वन्धनः "भोगा इमे संगकरा हवंति" (उत्त १३, २७)। संगइ स्त्री [संगति] १ श्रीचित्य, उचितता; (सुपा ११०)। २ मेल; (भवि)। ३ नियति; (स्त्र्य १, १, २, ३)। संगइअ वि [ साङ्गतिक ] १ नियति-कृत, नियति-संबन्धी; ( सूत्र १, १, २, ३ )। २ परिचित; "सुही ति वा सहाए ति वा संग(१ गइ)ए ति वा" (ठा४,३—पत २४३; राज। संगंथ पुं [ संग्रन्थ ] १ स्वजन का स्वजन, सगे का सगा; ( त्र्याचा )। २ संवन्धी, श्रशुर-कुल से जिसका संवन्ध हो वहः (पगह २, ४--पल १३२)। संगच्छ सक [सं-ेगम्] १ स्वीकार करना। २ श्रकः संगत होना, मेल रखना । संगच्छइ; ( चेइय ७७६; षड्), सगच्छहः ( स १६ )। कृ—संगमणीअः ( नाट—विक १०० )। संगच्छण न [ संगमन ] स्वीकार, श्रंगीकार; (उप ६३०)। संगम पुं [ संगम ] १ मेल, मिलाप; (पात्र्य; महा)। २ प्राप्तिः "सग्गापवग्गसंगमहेऊ जिर्पादेसिन्त्रो धंम्मो" (महा)। ३ नदी-मीलक, नदियों का श्रापस में मिलान; ( गाया १, १---पत्र ३३)। ४ एक देव का नाम; (महा)। ५ स्त्री-पुरुष का संभोग; (हे १, १७७)। ६ एक जैन मुनि का नाम; ( उव )। संगमय पुं [ संगमक ] भगवान् महावीर को उपसर्ग करने वाला एक देव; (चेइय २)। संगमी स्त्री [ संगमी ] एक दूती का नाम; ( महा )। संगय वि [दें] मस्या, चिकना; (दे ८, ७)। संगय न [ संगत ] १ मित्रता, मैत्री; ( सुर ६, २०६ )। २ संग, सोबत; ( उव; कुप्र १३४ )। ३ पुं एक जैन मुनि का नाम; (पुष्फ १८२)। ४ वि. युक्त, उचित; (विपा १, २--पत २२)। ५ मिलित, मिला हुन्ना; (प्रास् ३१; पंचा १; १; महा )। संगयय न [ संगतक ] छन्द-विशेषः; ( प्राजि ७ )।

संगर देखो संकर = संकर; (विसे २८८४)। संगर न [ संगर ] युद्ध, रख, लडाई; (पात्र्य; काप १६३; कुप्र ७३; धर्मवि ६३; हे ४, ३४५ )। संगरिगा स्त्री [दे] फली-विशेष, जिसकी तरकारी होती े है, साँगरी; ( पव ४--गाथा २२६)। संगल सक [ सं + घटय् ] मिलना, संघटित करना । संग-लइ; (हे ४, ११३)। संक्-संगलिअ; (कुमा)। ्संगल अक [सं+गल्] गल जाना, हीन होना। वकु-संगलंत; (से १०, ३४)। संगलिया स्त्री [दे] फली, फिलया, छीमी; (भग १५— ंपल ६८०; श्रनु ४)। संगह सक [ सं+प्रहु ] १ संचय करना । २ स्वीकार करना । ३ त्र्याश्रय देना । संगहर; (भिव )। भिव-संगहिस्सं; (मोह ६३)। संगह पुं दि ] घर के ऊपर का तिरछा काष्ठ; (दे ८, ४)। संगह पुं [ संग्रह ] १ संचय, इकट्ठा करना, बटोरना; (ठा ७—पत्र ३८५; वव ३)। २ संद्येप, समास; (पात्र्य; ठा ३, १ टी-पत ११४)। ३ उपिभ, वस्त्र त्र्यादि का परिग्रह; -१ ( स्रोध ६६६ )। ४ नय-विशेष; वस्तु-परीचा का एक दृष्टि-कोगा, सामान्य रूप से वस्तु को देखना; (ठा ७-पत ३६०; विसे २२०३)। ५ स्वीकार, ग्रहणः (ठा ५--पत्र ४२२)। ६ कप्ट ऋादि में सहायता करना; (ठा १०-पत ४६६)।७ वि. संग्रह करने वाला; (वय ३)। ५ न नज्ञत-विशेष, दुष्ट ग्रह से त्र्याकान्त नक्ततः; (वव १)। संगहण न [ संग्रहण ] संग्रह; ( विसं २२०३; संवोध ३७; महा )। °गाहा स्त्री [ °गाथा ] संग्रह-गाथा; (कप्प ११८)। देखो संगिण्हण। संग्रह-ग्रन्थ, संज्ञित रूप से संगहणि स्त्री [संग्रहणि] पदार्थ-प्रतिपादक ग्रन्थ, सार-संग्राहक ग्रन्थ; (संग १; धर्मसं ३ )। संगहिअ वि [संग्रहिक] संग्रह वासा, संग्रह-नय को मानने वाला; ( विसे २५५२ )। संगहिअ वि [संगृहोत ] १ जिसका संचय किया गया हो वह; (हे २, १६८)। २ स्वीकृत, स्वीकार किया हुन्त्रा; (सया)। ३ पकड़ा हुआ; "संगहित्रो हत्थी" (कुप्र ८१)। देखो संगिहोअ। संगा सक [ सं⊣गै ] गान करना । कवकु—संगिज्जमाण; (उप ५६७ टी)।

संगा स्त्री [दे] वल्गा, घोड़े की लगाम; (दे ८, २)। संगाम सक [सङ्ग्रामय्] लडाई करना। संगामेइ: (भग; तंदु ११)। वकु—संगामेमाण; (गाया १, १६— पल २२३; निर १, १)। संगाम पुं [ सङ्ग्राम ] लडाई, युद्धः ( श्राचाः पात्रः महा)। °सूर पुं [ °शूर ] एक राजा का नाम; (श्रु २८)। संगामिय वि [ साङ्ग्रामिक ] संग्राम-संबन्धी, लड़ाई से संवन्ध रखने वाला; (ठा ५, १-पत ३०२; ग्रोप )। संगामिया स्त्री [साङ्ग्रामिकी ] श्रीकृष्ण वासुदेव की एक भेरी, जो लड़ाई की खबर देने के लिए बजाई जाती थी; (विसे १४७६)। संगामुङ्गामरी स्त्री [ सङ्ग्रामोङ्गामरी ]विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से लड़ाई में त्र्यासानी से विजय मिलती है: ( सुपा १४४)। संगार पुं [दे] संकेत; (ठा ४, ३--पत्र २४३; गाया १, ३; ग्रोघभा २२; सुख २, १७; सूत्रानि २६; धर्मसं १३८८; उप ३०६)। संगाहि वि [ संग्राहिन् ] संग्रह-कर्ता; ( विसं १५३० )। संगि वि [ सङ्गिन् ] संग-युक्तः; ( भगः; संबोध ७; कप्पू )। संगिज्जमाण देखो संगा = सं + गै। संगिण्ह' देखो संगह = सं + ब्रह् । संगियहइ; (विसे २२०३)। कर्म-संगिज्जंतः (विसे २२०३)। वक्--संगिण्हमाणः (भग ५, ६--पत्र २३१)। संक्र-संगिण्हित्ताणं; (पि ५५३)। संगिण्हण न [ संग्रहण ] त्राश्रय-दान; ( ठा ५---पत ·४४१)। देखो संगहण। संगिल्ल वि [ सङ्गवत् ] बद्ध, संग-युक्तः; ( पात्र )। संगिरल देखो संगेरल; (राज)! संगिट्ळी देखो संगेट्ळी; (राज)। संगिहीय वि [संगृहीत] १ त्राश्रितः; (ठा ५—पत ४४१)। २—देखो संगहिअ=संग्रहीत। संगोअ न [ संगोत ] १ गाना, गान-तानः; ( कुमा )। २ वि. जिसका गान किया गया हो वह; "तेषा संगीच्रो तुह चेव गुरागगामो " ( सुपा २० )। संगुण सक [सं+गुणय् ] गुणाकार करना । संगुणएः (सुज १०, ६ टी )। संगुण वि [ संगुण] गुणित, जिसका गुणिकार किया गया हो वह; ( सुष्त १०, ६ टी )।

संगुणिअ वि [संगुणित ] ऊपर देखो; (त्रोघ २१; देवेन्द्र ११६; कम्म ५, ३७)। संगुत्त वि [ संगुत्त ] १ छिपाया हुन्ना, प्रच्छन्न रखा हुन्ना; (उप ३३६ टी)। २ गुप्ति-युक्त, अप्रकुशल प्रवृत्ति से रहित; (पव १२३)। ्संगेल्ल पुं [ दे ] समूह, समुदाय; ( दे ८, ४; वन १ )। ्संगेल्ली स्त्री [ दे ] १ परस्पर ग्रवलम्बन; "हत्थसंगेल्लीए" ( गाया १, ३—पत्र ६३ )। २ समूह, समुदाय; (भग ६, ३३—पत्र ४७४; ग्रौप )। संगोढण वि [ दे ] ब्रिश्ति, ब्रगा-युक्तः; ( दे ८, १७ )। संगोप्क रेपुं [संगोफ] वनध-विशेष, मर्कट-वनध रूप संगोफ ∫ गुम्फन; ( उत्त २२, ३५ )। संगोल्ल न [ दे ] संघात, समूह; ( षड् )। संगोव्ली स्त्री [ दे ] सम्ह, संघात; ( दे ८, ४ )। संगोब सक [सं+गोवय्] १ छिपाना, गुप्त रखना। २ रक्तरा करना। संगोवइ; (प्राक्त ६६)। वक्त-संगोवमाण, संगोवेमाण; ( खाया १, ३—पल ६१; विपा १, २— पल ३१)। संगोवग वि [ संगोपक ]रक्तण-कर्ताः (णाया १, १८— पत्र २४० )। संगोवाव देखो संगोव। संगोवावसुः ( स ८६ )। संगोविञ वि [ संगोपित ] १ छिपाया हुत्राः; (स ८६)। २ संरिच्चतः ( महा )। संगोवित् ्व [संगोपयित्] संरत्नण-कर्ताः; (ठा ७— संगोवेतु र पत्र ३८५)। संघ सक [ कथ् ] कहना। संघइ; ( हे ४, २ ), संघसु; (कुमा)। संघ पुं [ संघ ] १ साधु, साध्यी, आवक ख्रीर आवकार्खी का समुदाय; ( ठा ४, ४-पन २८१; गांदि; महानि ४; सिग्ध १; ३; ५) । २ समान धर्म वालों का सम्ह; (धर्मसं ६८८ )। ३ समूह, समुदाय; ( सुपा १८० )। ४ प्राणि-समूह; ( हे १, १८७)। °दास पुं [ °दास ] एक जैन मुनि ऋौर प्रनथ-कर्ता; (तो ३; राज)। °पालिय, °वालिय पुं [ °पालित ] एक प्रान्वीन जैन मुनि जो आर्थ-वृद्ध मुनि के शिष्य थे; ( कप्प; राज )। संघअ वि [ संहत ] निविड, सान्द्र; ( से १०, २६ )।. संग्रंस पुं [ संग्रंष ] १ घिसाव, रगड़; २ घ्राघात, धक्का; ( गाया १, १—पत्र ६५; श्रा २८)।

संघट्ट सक [ सं + घर्ट् ] १ स्पर्श कस्का, छूना । २ अक. त्र्याघात लगना। संघट्टइ; (भिवि), संघटटेइ; (गाया १,५--पत ११२; भग ५, ६---पत २२६), संघट्टए; ( दस ८, ७) । वक्-**-संघट्टंत**; (पिंड ५७५)। संक्--संघट्टिऊण्कः (पव २)। संघट्ट पुं [संघट्ट ] १ त्र्याचात, धका, संघर्ष; ( उव; कुप्र १६; धर्मवि ५७; सुपा १४)। २ ऋर्घ जंघा तक का पानी; ( ऋोघभा ३४)। ३ दूसरी नरक का छठवाँ नरकेन्द्रक---स्थान-विशेषः ( देवेन्द्र ६ )। ४ भीड़ः जमावड़ाः ( भवि )। ५ स्पर्शः (राय)। संघट्ट वि [ संघट्टित ] संखयः; ( भवि )। संघट्टण न [संघट्टन] १ संमर्दन, संघर्ष; ( गाया १, १---पत्र ७१; पिंड ५८६ )। २ स्पर्श करना; ( राज )। । संघट्टणा स्त्री [संघट्टना] संचलन, संचार; "गन्मे संघट्टणा उ उट्ठंतुवेसमाखीए" ( पिंड ५ू८६ )। संघट्टा स्त्री [ संघट्टा] वरुखी-विशेषः (पर्याए १—पत्र ३३)। . संघट्टिय वि [ संघट्टित ] १ स्पृष्ट, छुत्रा हुन्ना; ( गाया १, ५—पत्र ११२; पडि )। २ संघर्षित, संमर्दित; ( मग १६, ३--पत्न ७६६; ७६७ )। संघड अक [सं+घर्] १ प्रयत करना। २ संवद्ध होना, युक्त होना । कृ—संघांडियब्यः ( ठा ८—पत्र ४४१ ) । प्रयो--संघडावेइ; ( महा )। संघड वि [संघट] निरन्तरः, "संघडदंतिग्गो्" (स्राचा १, ४, ४, ४ )। संघडण देखो संघयणः ( चंड--- १४८ः भिव )। संघडणा स्त्री [ संघटना ] रचना, निर्माण; (समु १५८)। संघडिअ वि [ संघटित ] १ संबद्ध, युक्त; (से ४, २४ )। २ गठित, जटित; ( प्रास् २)। संघदि ( शौ ) स्त्री [ संहति ] समूह; ( पि २६७ )। संघयण न [दे. संहनन ] १ शरीर, काय; ( दे ८, १४: पात्र )। २ अस्थि-रचना, शरीर के हाडों की रचना, शरीर का बाँध; (भग; सम १४६; १५५; उव; ऋाँपू उवा; कम्म १, ३८; षड्)। ३ कर्म-विशेष, म्रास्थि-र्चना का कारगा-भूत कर्म; ( सम ६७; कम्म १, २४ )। संघयणि वि [ दे. संहननिन् ] संहनन वाला; (सम १५५; अगु ८ टी )। संघरिस देखो संघंस; ( उप २६४ टी )। संघरिसद (शौ) वि [संघर्षित ] संघर्ष-युक्त, विसा

हुआ; (मा ३७)। संघस सक [ सं + घृष् ] संघर्ष करना। संघिसञ्जः; ( ग्राचा २, १, ७, १)। 🛶 संघस्सिद देखो संघरिसिद्; ( नाट—मालवि २६ )। संघाइअ वि [ संघातित ] १ संघात रूप से निष्पन्न; ( से १३, ६१)। २ जोड़ा हुआ; (आव)। ३ इकट्ठा किया हुआ; (पडि)। संघाइम वि [ संघातिम ] ऊपर देखो; ( श्रीप़; श्राचा २; १२, १; पि ६०२; च्रागु १२; दसनि २, १७.)। **संघा**ड देखो **संघाय** = संघात; ( ग्रोघभा १०२; राज )। संघाड ) पुं दिः संघाट ] १ युग्म, युगला; ( राय ६६; संघाडग र् धर्मसं १०६५; उप पृ ३६७; सुपा ६०२; ६२३: स्रोघ ४११: उप २७५)। २ प्रकार, भेद: "संघाडो ति वा लय ति वा पगारो ति वा एगट्ठा" (निचू)। ३ ज्ञाताधर्म-कथा-नामक जैन ऋंग-ग्रन्थ का दूसरा ग्रध्ययनः ( सम ३६ )। संघाडग देखो सिघाडगः; ( कप्प )। **द्धंद्राडणा** स्त्री [ संघटना ] १ संबन्धः २ रचनाः "त्रक्तर-गुर्णमतिसंघाय(१ ड)णाए" ( सूत्र्यनि २० )। स्ंघाडी स्त्री [ दे. संघाटी ] १ युगम, युगल; (दे ८, ७; प्राकु ३८; गा ४१६ )। २ उत्तरीय वस्त्र-विशेष; ( ठा Y, १—पत १८६; गाया १, १६—पत २०४; स्रोघ ६७७; विसे २३२६; पव ६२; ऋसं )। संघाणय पुं[ दे ] श्लेष्मा, नाक में से बहता द्रव पदार्थ; (तंदु १३)। संघातिम देखो संघाइम; ( गाया १, ३—पत १७६; पर्यह २, ५---पत्न १५०)। संघाय सक [ सं + घातय्] १ संहत करना, इकट्ठा करना, मिलाना। २ हिंसा करना, मारना। संघायइ, संघाएइ; (कम्म १, ३६; भग ५, ६-पत २२६)। क-संघायणिज्ञः ( उत्त २६, ५६ )। ्रसंबाय पुं[संवात] १ संह्यि संहत रूप से अवस्थान, निविडता; (भग; दस ४, १ २ समूह, जत्था; (पात्र; गउड; ग्राप; महा)। तिहर्ने (वरोष, वज्रमृषभ-नाराच-नामक शरीर-वन्ध; "तीएगां संठागोगां" (ग्रीप)। ४ श्रुतज्ञान का एकू मेद्र (कम्म् १, ७)। ५ संकोच, सकु-चाना; ( त्र्याचाँ) । ६ न नामकर्म-विशेष, जिसं कर्म के

उदय से शरीर-योग्य पुद्रल पूर्व-गृहीत पुद्रलों पर व्यवस्थित

रूप से स्थापित होते हैं; ( कम्म १, ३१; ३६)। °समास पुं [ <sup>॰</sup>समास ] श्रुतज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ७ )। संघायण न [ संघातन ] १ विनाश, हिंसा; ( स १७० )। २ देखो 'संधाय' का छठवाँ अर्थः; (कम्म १, २४)। संघायणा स्त्री [ संघातना ] संहति। °करण न [ °करण ] प्रदेशों को परस्पर संहत रूप से रखना; ( विसे ३३०८ )। संघार पुं [ संहार ] १ वहु-जंतु-त्वम, प्रतयः; ( तंदु ४५)। २ नाशः; ( पडम ११८, ८०; उप १३६ टी )। ३ संद्वेपः ४ विसर्जन; ५ नरक-विशेष; ६ भैरव-विशेष; (हे १, २६४; षड् ) । संघार ( अप ) देखो संहर=सं + ह । संकृ—संघारि; (पिंग)। संघारिय वि [ संहारित ] मारित, व्यापादित; ( भवि ) ! संघासय पुं [ दे ] स्पर्धा, वरावरी; ( दे ८, १३ )। संघिअ देखो संधिअ = संहित; ( प्राप )। संघिल्ल वि [ संघवत् ] संघ-युक्त, समुदितः ( राज )। संघोडी स्त्री [ दे ] व्यतिकर, संबन्ध; ( दे ८, ८ )। संच ( ग्रप ) देखो संचिण । संचद्द: ( भवि )। संच ( अप ) पुं [ संचय ] परिचय; ( भवि ) । ) वि [**संचयिन्**] संचय वाला, संग्रही, संग्रह करने संच 🔰 वालाः ( दसनि १०, १०; पत्र ७३ टी )। संचइय वि [ संविधत ] संचय-युक्तः; ( राज )। संधक्तार पुं दि ] अवकाश, जगह; "म्रविगिणिय कुलकलंकं इय कुहियकरंककारगो कीस। वियरिस संचक्कारं तं नारयतिरियदुक्लाण ॥" ( उप ७२८ हो )। संचत्त वि [ संत्यक्त ] परित्यक्तः ( अन्म १७८)। संचय पुं [ संचय ] १ संग्रह; ( पग्रह १, ५—पल ६२; गउड; महा )। २ समूह: ( कप्पः गउड )। ३ संकलन, जोड़; ( वव १ )। भास पुं [ भास ] प्रायश्चित्त-तंबन्धी मास-विशेषः (राज)। संचर सक [ सं + चर्] १ चलना, गति करना । २ सम्यग् गति करना, अञ्छी तरह चलना। ३ धीरे धीरे चलना। संचरइ; ( गउड ४२६; भवि )। वकु—संचरंत; ( से २, २४; सुर ३, ७६; नाट—चैत १३०)। कृ—संचरणिज, संचरिअन्त्रः ( नाट-विया) १४; से १४, २८ )। संचरण न [संचरण ] १ चलना, गति; २ सम्यग् गति; (गउडः पि १०२ः कप्पू)।

संचरिअ वि [ संचरित ] चला हुआ, जिसने संचरण किया हो वह; ( उप पृ ३५८; रुक्मि ५६; भवि )। संचळण न [ संचळन ] संचार, गतिः ( गउड )। संचलिअ वि [ संचलित ] चला हुआ; ( सुर ३, १४०; महा )। संचल्ल सक [ सं + चल् ] चलना, गति करना । संचल्लाइ; (भवि)। संचल्ल ( अप ) देखो संचलिय; ( भवि )। ं संचित्लिअ देखो संचलिअ; ( महा )। संचाइय वि [ संशक्तित ] जो समर्थ हुआ हो वह; ( भग ३, २ टी—पत्न १७८ )। संचाय त्रक [सं+शक्] समर्थ होना । संचाएइ; (भग; उवा; कस), संचाएमो; (स्त्र २, ७, १०; गाया १, १८— पत्र २४० )। संचाय पुं [ संत्याग ] परित्याग; ( पंचा १३, ३४ )। संचार सक [सं+चारय्] संचार कराना। संचारइ; ( भवि )। संकु—संचारि ( श्रप ); ( पिंग )। संचार पुं [ संचार ] संचरण, गति; (गउड; महा; भविं)। संचारि वि [ संचारिन् ] गति करने वाला; ( कप्पू )। संचारिअ वि [ संचारित ] जिसका संचार कराया गया हो वह; (भिव )। संचारिम वि [ संचारिम ] संचार-योग्य, जो एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान में रखा जा सके वह; ( पिंड ३००: ृसुपा३५१)। **र्र संचारी** स्त्री [ **दे ]** दूत-कर्म करने वाली स्त्री; ( पात्र्य; षड् ) । संचाल सक [ सं+चालय् ] चलाना । संचालद्ः; (भिव) । कवक —संचालिज्जंत, संचालिज्जमाण; (से ६, ३६; णाया १, ६-पत १५६)। संचाळिअ वि [ संचाळित ] चलाया हुत्रा; (से४, २७)। संचिअ वि [ संचित ] संग्रहीत; (त्र्रोघ ३२६; भवि; नाट---वेगाी ३७; सुपा ३५२)। संचितण न [ संचिन्तन ] चिन्तन, विचारः (हि २२)। संचितणया स्त्री [ संचिन्तना] ऊपर देखो; (उत्त ३२, ३)। संचिक्ख अक़ [सं+स्था] रहना, ठहरना, अंच्छी तरह रहना, समाधि से रहना। संचिक्खइ; ( आचा १, ६, २, २)। संचिक्खे; ( उत्त २, ३३; ऋोघ ६६)। संचिज्ञमाण देखो संचिण। संचिद्घ देखो संचिक्ख । संचिद्ठइ; ( भग; उवा; महा )।

संचिद्वण न [ संस्थान ] त्र्यवस्थान; ( पि ४८३ )। संचिण सक [ सं + चि] १ संग्रह करना, इकट्ठा करना। २ उपचय करना : संचिगोइ, संचिगाइ, संचिगांति; ( शु १०७; पि ५०२ )। संक्र—संचिणित्ता; (स्त्र २, २, 🎾 ६्४; भग )। क्यक्—संचिज्ञमाण; ( त्र्राचा २, १, ३, २)। संचिणिय वि [ संचित ] संगृहीतः; ( स ४७३ )। संचित्र वि [ संचीर्ण ] ग्राचरितः ( सपा )। संचुण्ण सक [ सं + चूर्णय् ] चूर चूर करना, खंड खंड करना, टूकड़ा टूकड़ा करना। कवकृ—संचुण्णिउजंतः ( पउम ५१, ४४ )। संचुण्णिअ) वि [ संचूर्णित ] चूर चूर किया हुआ; संचुन्निअ 🕽 (महा; भिव; गाया १, १—पत्र ४७; सुर १२, २४१ )। संचेयणा स्त्री [ संचेतना ] अन्छी तरह स्प, भान; "लद्धसंचेयणाउ" ( सिरि ६५७ )। सचोइय वि [ संचोदित ] प्रेरित; (ठा ४, ३ टी-पत २३५)। संछइय ो वि [ **संछन्न** ] ढका हुन्र्याः; ( उप पृ १२३; 📂 संछण्ण सुर २, २४७; सुपा ५६२; महा: सच्च )। संछन्न संछाइय वि [ संछादित ] दका हुआ; ( सुपा ५६२ )। संछाय सक [सं+छादय्] दकना। वक्-संछायंतः ( पउम ५६, ४७ )। संखुह सक:[ सं + क्षिप् ] एकतित कर छोड़ना, इकट्ठा करना। " संद्युहई एगगेहम्म" ( पिंड ३११ )। संछोभ पुं [ संक्षेप ] अच्छी तरह फेंकना, द्वीपर्या; ( पंच ५, १५६; १५०)। संछोभग वि [ संक्षेपक ] प्रदोपक; ( राज )। संछोभण न [:संक्षेपण ] परावर्तनः ( राज )। संजइ पुं : [संयति ] उत्तम साधु, मुनि; "संजईगा दव्वलिंगीयामंतरं :मेस्सरिस्वसरिच्छ''' ( संबोध ३६ )। संजर्इ:स्त्री [संयती] सा वर्षः (श्रोघ १६; महा; द्र २७) संजणग वि [ संजन्धुत क्षेत्रेष्ट्रिन करने वाला; (सुर ११, १६६ )। ११, १६६)। कं क्या है संजापण न: [ संजानन ] १ उत्पन्न करने वाला; ( सुर ६, १४२; सुपा ३८ र्रू ); स्त्री—णी°; ( रत्न २५)।

संजणय देखो संजणगः; ( चेइय ६१५; सुपा ३८; सिकरवा २६ )। संजिणिय वि [संजिनित ] उत्पादितः; (प्रास् सण् )। ्**संजत्त** सक [ दे ] तैयार करना । संजत्तेहः; ( स २२ ) । संजत्ता स्त्री [संयात्रा ] जहाज की मुसाफिरी; ( गाया १, ५-पत १३२)। संजत्ति स्त्री [ दे ] तैयारी; "त्र्याणत्ता नियपुरिसा संजत्ति कुर्गाह गमग्पत्थं" (सुर ७, १३०; स ६३५; ७३५; महा)। ्देखो **संजुत्ति**। संजित्तिअ वि [ दे ] तैयार किया हुआ; ( स ४४३ )। . संजत्तिअ ) वि [ सांयात्रिक ] जहाज से याता करने 🕽 वाला, समुद्र-मार्ग का मुसाफिर; ( सुपा ६५५; ती ६; सिरि ४३१; पव २७६; हे १, ७०; महा; र्णाया १, ५—पत्र १३५)। संजत्थ वि [दे ] श्कुपित, ऋद्ध; २ पुं. क्रोध; (दे ८, १०)। ्र **संजद** देखो **संजय** = संयत; ( प्राप्र; प्राक्त १२; संन्नि ६ )। संजम ऋक [सं+यम्] १ निवृत्त होना। २ प्रयत्न करना। ३ त्रत-नियम करना। ४ सक. वाँधना। ५ कावू में करना। कर्म—संजमिज्जंति ; (गउड २८६)। वक् **संजमेंत**, संजमयंत, संजममाणः ( गउड ८४०; दसनि १, १४०; उत्त १८, २६)। कवकु—संजमोअमाण; ( नाट—विक ११२) । संक्---संजिमित्ताः (स्त्र १, १०, २) । हेक---संज्ञित्रं:( गउड ४८७ )। क्--संज्ञिमअव्य, संज्ञिन-तब्बः (भगः ग्याया १, १---पत ६०)। संजम सक [दे] छिपाना । संजमेसि; (दे प्, १५ टी) संजम पुं [ संयम ] १ चारित, व्रत, विरति, हिंसादि पाप-कमों से निवृत्ति; (भग; ठा ७; ऋष्प; कुमा; महा)। २ शुभ त्रानुष्ठानः (कुमा ७, २२)। ३ रका, त्राहिंसाः; ( ग्णाया १, १-पत ६० )। ४ इन्द्रिय-निग्रह; ५ वन्धन; ६ नियन्त्रण, काबू; (हे १, २४५)। "ासंजम पुं [ **ासंयम**] श्रावक-त्रतः; ( ऋौप ) । संजमण न [ संयमन ] ऊपर देखो; (धर्मवि १७; गा २६१; सुपा ५५३)। संजिमिश्र वि [ दे ] संगोपित, छिपाया हुआ; (दे ८, १५)। संजिमिअ वि [ संयमित ] वाँधा हुन्ना, बद्धः ( गा ६४६ः; मुर ७, ५; कुप्र १८७ )।

**संजय** त्रक [ सं**⊹यत्** ] १ सम्यक् प्रयत्न करना । २ सक. अच्छी तरह प्रवृत्त करना। संजयए, संजए; ( पव ७२: उत्त २, ४ )। संजय वि [संयत ] साधु, मुनि, व्रती; (भग; ऋोवभा १७; काल ), "ममावि मायावित्तािण संजयािण" (महा)। °पंता स्त्री [ °प्रान्ता ] साधु को उपद्रव करने वाली देवी त्र्यादि; ( त्र्योधभा ३७ टी )। भिद्दिगा स्त्री [ भिद्रिका ] साधु को अनुकृत रहने वाली देवी आदि; ( ओघभा १७ टी )। "संजय वि [ "संयत ] किसी ऋंश में वती और किसी ग्रंश में ग्रवती, श्रावक; (भग)। संजय पुं [ संजय ] भगवान महावीर के पास दीचा लेने वाला एक राजा; (ठा ८--पत ४३०)। संजयंत पुं [ संजयन्त ] एक जैन मुनि;( पउम ५, २१)। °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष; ( इक )। संजर पुं [ संज्वर ] ज्यर, बुखार; ( अञ्चु ६७ )। संजल अक [सं+ज्वल् ] १ जलना । २ आकोश करना । ३ ऋद्ध होना । संजले; (स्त्र्य १, ६, ३१; उत्त २, २४) । संजलण वि [ संज्वलन ] १ प्रतिच्या कोध करने वाला; (सम ३७)। २ पुं. कषाय-विशेषः; (कम्म १, १७)। संजलिअ पुं [ संज्ञ्जलित ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र १ )। संजल्लिअ ( अप ) वि [ संज्वलित ] स्राक्रोश-युक्तः; (भवि)। संजव देखो संजम = सं | यम् । संजवहु ( भ्रप ); (भवि)। संजव देखो संजम = (दे)। संजवदः (प्राकृ ६६)। संजविअ देखो संजमिअ=( दे ); ( पात्र; भवि )। संजविअ देखो संजिमिअ = संयमित; ( भवि )। संजा देखो संणा; (हे २, ५३)। संजाणय वि र संज्ञायक विद्वान, जानकार; (राज) संजात ) देखो संजाय=संजात; (सुर २, ११४; ४, १६०; प्राप्र; पि २०४ )। संजाय अक [ सं+जन् ] उत्पन्न होना । संजायइ; (सग्र)। संजाय वि [ संजात ] उत्पन्न; ( भग; उवा; महा; सर्गा; पि ३३३)। संजीवणी स्त्री [ संजीवनी ] १ मरते हुए को जीवित करने वाली त्र्योषिः; (प्रास् ५३)। २ जीवित-दाती नरक-भृमि; (स्त्रप्र १, ५, २, ६)। संजीवि वि [ संजीविन्] जिलाने वाला, जीवित करने

वाला; (कप्पू)। संजुअ वि [संयुत] सहित, संयुक्त; (द्र २२; सिक्खा ४८; सुर ३, ११७; महा )। देखो संजुत। ' संजुअ न [संयुग ] १ लडाई, युद्ध, संग्राम; (पाश्र )। २ नगर-विशेष: ( राज )। संजुंज सक [सं+युज्] जोड़ना। कर्म-अविसिट्ठे सब्भावे जलेगा संजुद्य(१ ज)ती जहा वत्थं" ( धर्मसं १८• )। कवकु—संजुज्जंतः ( सम्म ५३ )। संजुत न [ संयुत ] छन्द-विशेष; (पिंग)। देखो संजुअ= संयुत । संजुता स्त्री [ संयुता ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। संजुत्त वि [ संयुक्त ] संयोग वाला, जुड़ा हुन्ना; ( महा; समा: पि ४०४: पिंग )। संजुत्ति स्त्री [दे] तैयारी; (सुर ४, १०२; १२, १०१; स १०३; कुप्र २००)। देखां **संजत्ति।** संजुद्ध वि [दे] स्पन्द-युक्त, थोड़ा हिलने-इलने वाला, फरकने वाला; ( दे ८, ६ )। संजूह पुंन [ संयूथ ] १ उचित समूह; ( ठा १०—पत्र ४६५)। २ सामान्य, साधारगाताः ३ संद्गेप, समासः ( सूत्र २, २, १)। ४ ग्रन्थ-रचना, पुस्तक-निर्माण; ( त्रागु १४६)। ५ दृष्टिवाद के त्राठासी स्त्रों में एक सूत्र का नाम; (सम १२८)। संजोअ सक [ सं+योज्यु ] संयुक्त करना, संबद्ध करना, मिश्रण करना । संजोएइ, संजोयइ; (पिंड ६३८; भग; उव; भिव )। वकु—संजोयंत; (पिंड ६३६)। संकृ— संजोएऊणः; ( पिंड ६३६) । कृ—संजोएअब्बः; (भग) । संजोध सक [सं+दूरा ] निरोत्तरा करना, देखना। संक्र-संजोइऊणः ( श्रु ३२ )। संजोअ पुं [ संयोग ] संबन्ध, मेस्न, मिलाप, मिश्रगा; (षड्; महा )। संजोअण न [संयोजन ] १ जाड़ना, मिलाना; (ठा २, १---पत २६)।२ वि. जोड़ने वाला; ३ कषाय-विशेष, त्र्यनन्तानुबन्धि-नामक कोधादि-चतुष्कः; (विसे १२२**६**; कम्म ५, ११ टी)। °िघकरणिया स्त्री [ °िाधकरणिकी ] खड़ आदि को उसकी मूठ आदि से जोड़ने की किया; (ठा २, १—पत ३६)। संजोधणा स्त्री [संयोजना ] १ मिलान, मिश्रया; ( पिंड

६३६)। २ भिन्ना का एक दोष, स्वाद के लिए: भिन्ना-

प्राप्त चीजों को आपस में मिलाना; ( पिंड १ )। संजोइय वि [ संयोजित ] मिसाया हुन्ना, जोड़ा हुन्ना; (भग; महा)। संजोइय वि [ संद्रष्ट ] दृष्ट, निरीन्तित; ( भवि )। संजोग देखो संजोअ = संयोग; ( हं १, २४५ )। संजोगि वि [संयोगिन् ] संयोग-युक्त, संवन्धी; (संवोध ४६)। संजोगेत् वि [ संयोजयित ] जोड़ने वाला; ( टा ५---पत्र ४२६ )। **संजोत्त** ( ऋप ) देखां **संजो**अ = सं + याजय् । संकु---संजोत्तिविः ( भवि )। **संभ्न**° नीचे देखा; ( ग्णाया १, १—पत्न ४८ )। <sup>°</sup>च्छे**या**-वरण वि [ °च्छेदावरण ] १ सन्ध्या-विभाग का आवारक; २ चन्द्र, चाँदः; ( श्रग्रा १२० टी )। °प्पभ पुंन [ °प्रभ ] राक्र के साम-साकपाल का विमान; (भग ३, ७—पल १७५)। संभा स्त्री [सन्ध्या ] १ साँभ, साम, सायंकाल; ( कुमा; गउड; महा )। २ दिन ऋौर राति का संधि-काल; ३०० युगों का संधि-काल; ४ नदी-विशेप; ५ ब्रह्मा की एक पत्नी; (हे१,३०)। ६ मध्याह काल; ''तिसंभ'' (महा)। "गयन ["गत] १ जिस नज्जल में सूर्य त्र्यनन्तर काल में रहने वाला हा वह नक्ततः, २ सूर्य जिसमें हो उससे चौदहवाँ या 'पनरहवाँ नक्ततः ३ जिसके उदय होने पर सूर्य उदित हो वह नज्ञल; ४ सूर्य के पीछे के या आगे के नक्तल के बाद का नक्ततः (वव १)। े**छेयावरण**ंदखो संभ-च्छेयावरण; ( पव २६८ )। °**णुराग** पुं [ °**नुराग** ] साँभ के वादल का रँग; ( पर्एगा २—पत १०६)। विली स्त्री [ विली ] एक विद्याधर-.कन्या का नाम; ( महा ) । °विगम पुं [ °विगम ] रात्रि, रात; (निचू १६)। विराग पुं [ विराग ] साँभ का समयः ( जीव ३, ४ )। संभाअ सक [सं+ध्यै] ख्याल करना, चिन्तन करना, ध्यान करना । संभात्र्यदि ( शों ); ( पि ४७६; ५५८ )। वकु—संभायंतः ( सुपा ३६६ )। संभाअ अक [संध्याय्] संध्या की तरह आचरण करना। संभायइ; ( गउड ६३२ )। संटंक पुं [ संटङ्क ] अन्वय, संबन्ध; ( चेइय ३६६:)। संठ वि [ शठ ] धूर्त, मायावी; ( कुमा; दे ६, १११)।

संड (चूपै ) देखा संढ; (हे ४, ३२५)। संडप देखा संडव । **्रसंठव** सक [ **सं+म्थापय्** ] १ रखना, स्थापन करना । २. त्राश्वासन देना, उद्वेग-रहित करना, सान्त्वन करना। संठवइ, सठवेइ; (भवि; महा)। वक्क-संठवंत; (गा ३६) । कवकु—संठविज्जंतः (सुर १२, ४१) । संकृ— संठवेऊण; ( महा ), संठप्प; (उव). संठविअ; (पिंग)। संठचण देखो संठात्रणः ( मृच्छ १५४ )। संठविश्र वि [संस्थापित ] १ रखा हुच्चा; (हे १, ६७; प्राप्त; कुमा )। २ च्याश्वासित; ३ उद्वेग-रहित किया हुआ; ( महा )। संडा अक [सं+स्था] रहना, अवस्थान करना, स्थिति करना । संठाइ; ( पि ३०६; ४८३ )। संडाण न [संस्थान] १ त्राकृति, त्राकार; (भग; श्रोप; पव २७६; गउड; महा; दं ३)। २ कर्म-विशेष; जिसके उदय से शरीर के शुभ या अशुभ आकार होता है वह कर्म; (सम ६७; कम्म १, २४; ४०)। ३ सनिवेश, ैरिचना; ( प्रास् ८७ )। संठाव देखो संठव । संकु—संठाविथः; (नाट-चैत संठावण न [संस्थापन] रखनाः "तेरिच्छसंठावर्णं" ( पव ३८ ) ! देखां संथावण । संठाचगा स्त्री [संस्थापना] त्राश्वासन, सान्त्वन: (से ११, १२१)। देखो संथावणा। संठाविश्र देखो संठविश; (हे १, ६७; कुमा; प्राप्र)। संठिअ वि [संस्थित ] १ रहा हुन्ना, सम्यक् स्थित: (भग; उवा; महा; भवि )। २ न आकार; (राय)। संठिइ स्त्री [ संस्थिति ] १ व्यवस्था; ः( सुज १, १ )। २ । अवस्था, दशा, स्थितिः ( उप १३६ टी )। संड प्राण्ड, पण्ड र कृष, येख, साँढ; "मत्तसंडुव्य 🦕 भमेइ विलसेइ च्र्र'' (श्रा १२; सुर १५, १४०) । २ पुंनः पद्म आदि का समूह, वृक्त आदि की निविड़ता; ( गाया १, १-पत १६; भग; कप्प; श्रीप; गा ८; सुर ३, ३०; महा; प्रास् १४५ ), "तियसतरुसंडो" ( गउड )। ३ पुं. नपुंसकः ( हे १, २६० )। संडास पुंन [संदंश] १ यन्त्र-विशेष, सँडसी, चिमटा;

(स्त्र १, ४, २, ११; विपा १, ६-पन ६८; स ६६६)।

२ ऊरु-संधि, जाँघ स्रोर ऊरु के वीच का भाग; ( स्रोध

२०६; त्र्यायमा १५५)। 'तोंड पुं [ 'तुण्ड ] पन्नि-विज्ञेप, सँड़सी की तरह मुख वास्ना पाखी; ( पगह १, १—पव १४.)। संडिज्भ ) न [दे] वालकों का कीड़ा-स्थानः (राजः संडिब्भ ∫ दस ५, १, १२)। संडिह्ल पुं [ शाण्डिह्य ] १ देश-विशेषः; ( उप १०३१ टी; सत्त ६७ टी )। २ एक जैन मुनि का नाम; (कप्प; र्णांदि ४६)। ३ एक ब्राह्मरण का नाम; (महा)। देखो संडेल्ल । संडी स्त्री [ दे ] बल्गा, खगाम; ( दे ८, २ )। संडेय पुं [ पाण्डेय ] षंट-पुत्त, षंट, नपुंसक; ''कुक्कुडसंडेय-गामपउरा" ( ऋौप; गाया १, १ टी—पत्र १ )। संडेत्ळ न [शाण्डिस्य] १ गांव-विशेष; २ पुंस्री उस गोल में उत्पन्न; ( ठा ७—पत ३६० )। देखो **सं**डिह्छ । संडेच पूं वि ] पानो में पैर रखने के लिए रखा जाता पाषागा स्रादिः (स्रोघ ३१)। संडेवय ( ऋप ) ब्लो संडेय; "गामइं कुक्कुडमंडेवयाइं" ं(भवि)। संडोलिअ वि दि ] अनुगत, अनुयात; (दं ८, १७)। संढ पं जिण्ड नेप्सकः (प्राप्तः हे १, ३०: संबोध १६)। संदो स्त्री [ दे ] साँढनी, ऊँटनो; ( सुपा ५५० )। संढोइय वि [ संढोिकत ] उपस्थापित; ( सुपा ३२३ )। संग वि [संज्ञ] जानकार, ज्ञाता; (श्राचा १, ५, ६,१०)। संणक्खर देखां संनक्खरः (राज)। संगज्ज न [ सांनाय्य ] मन्त्र त्रादि से मंस्कारा जाता वी वगैरः: ( प्राकृ १६)। संगाउभ अक [सं+नह ] १ कवन धारण करना, वलवर पहनना । २ तैयार होना । संगाल्भः इः (पि ३३१)। संगडिअ वि [ संनटित ] व्याकुल किया हुन्रा, विडम्बित; ( वजा ७० )। संगद्भ वि [ संनद्ध ] संनाह-युक्त, कवचितः; ( विपा १, २---पत्न २३; गउड ) I संणय देखो संनय; (राज)। संणवणा स्त्री [ संज्ञापना ] संज्ञप्ति, विज्ञापन; ( उवा )। संणा स्त्री [ संज्ञा ] १ च्राहार च्रादि का च्रभिलाप; ( सम ६; भग; परारा १, ३—पत्र ५५; प्रास् १७६ )। २ मति, बुद्धिः; ( भग )। ३ संकेत, इसाराः; ( से ११, १३४ टी )। ४ च्राप्त्या, नाम; ५ सर्वे की पत्नी; ६ गायती; (हे २,

४२)। ७ विष्ठा, पुरीष; (उप १४२ टी)। ८ सम्यग् दर्शन; (भग)। ह सम्यग् ज्ञान; (राय १३३)। °इअ वि [ °कृत ] टक्की फिरा हुआ, फरागत गया हुआ; (दस १, १ टी)। भूमि स्त्री [ भूमि ] पुरीषोत्सर्जन की जंगह; ( उप १४२ टो; दस १, १ टी )। संणामिय वि [ संनामित ] अवनत किया हुआ; ( पंचा १६, ३६)। संणाय वि [ संज्ञात ] १ ज्ञाति, नात का आदमी; ( पंच १०, ३६)। २ स्वजन, सगा; (उप ६५३)। देखो संनाय। संणास पुं [संन्यास]संसार-त्याग, चतुर्थ त्राश्रमः (नाट---चैत ६०)। संणासि वि [ संन्यासिन ] संसार-त्यागी, चतुर्थ-स्राश्रमी, यति, व्रतोः; (नाय-चैत ८८)। संणाह सक [स+नाहय्] खड़ाई के खिए तेयार करना, युद्ध-सज करना । संग्णाहेहि; ( ऋौप ४० )। संणाह पुं [ संनाह ] १ युद्ध की तैयारी; (से ११, १३४)। २ कवच, वखतर; (नाट-विस्मी ६२)। °पट्ट पुं [ 'पट्ट ] शरीर पर वाँधने का वस्त्र-विशेषः; ( वृह ३ )। संणाहिय वि [ सांनाहिक ] युद्ध की तैयारी से संबन्ध रखने वाला: "संग्राहियाए भेरीए सदं सोचा" ( ग्राया १, १६--पल २१७)। संणि वि [संज्ञिन्] १ संज्ञा वाला, संज्ञा-युक्त; २ मन वाला प्राची; (सम २; भग; श्रौप)। ३ श्रावक, जैन गृहस्थ: (त्र्रोघ ८)। ४ सम्यग् दर्शन वाखा, सम्यक्त्वी, जैन: (भग)। ५ न गोल-विशेष, जो वासिष्ठ गोल की शाखा है; ६ पुंस्त्री. उस गोत में उत्पन्न; (ठा ७--पत्र ३६०)। संणिक्खित देखा संनिक्खितः (राज)। संणिगास देखी संणियास; (णाया १, १—पत ३२)। संणिगास देखो संनिगास=संनिकर्षः ( राज )। संणिचय देखो संनिचय; (राज)। संणिचिय देखों संनिचिय; ( श्राचा २, १, २, ४ )। संणिज्भ देखो संनिज्भः; (गउड)। संणिणाय देखो संनिनाय; (राज)। संणिधाइ देखो संणिहाइ; (नाट—मालती २१)। संणिधाण देखो संनिहाण; ( नाट—उत्तर ४४ )। संणिपडिअ वि [ संनिपतित ] गिरा हुन्राः; ( विपा १,

६--पल ६८)। संणिभ देखो संनिभ; (राज)। संणिय वि [ संज्ञित ] जिसको इसारा किया गया हो वह: (सुपा ५५)। संणियास 🤨 [ संनिकाश ] समान, सदृशः ( पउम २०, १८८)। देखो संनियास। संणिरुद्ध वि [ संनिरुद्ध ] रुका हुत्रा, नियन्त्रित; ( त्र्राचा २, १, ४, ४ ) । संणिरोह पुं [ संनिरोध ] अटकायत, रुकावट; ( तं ५, संणिवय अक [संनि+पत्] पड्ना, गिरना । वक्---संणिवयमाणः ( त्राचा २, १, ३, १० )। संणिवाय पुं [ संनिपात ] संवन्धः ( पंचा ७, १८ )। संणिविद्व देखो संनिविद्व; ( गाया १, १ टी—पत्न २ )। संणिवेस देखो संनिवेस; ( त्राचा १, ८, ६, ३; भग; गउड: नाट--मालती ५१)। संणिसिज्जा ) देखो संनिसिज्जा; (राज)। संणिसेङ्जा ∫ संणिह देखो संनिह; (गा २५ू८; नाट—मृच्छ ६१)। संणिहाइ वि [ संनिधायिन् ] समीप-स्थायीः; (माल ५२)। संणिहाण देखो संनिहाण; (राज)। संणिहि देखो संनिहि; ( त्राचा २, १, २, ४ )। संणिहिअ वि [ संनिहित ] सहायता के लिए समीप-स्थित, निकट-वर्ती; (महा)। देखो संनिहिअ। संगेज्भ देखो संनेज्भः (गउड)। संत देखो स=सत्; ( उवा; कप्प; महा )। संत वि [शान्त] १ शम-युक्त, क्रोध-रहित; (कप्प; त्र्याचा १, ८, ५, ४)। २ पुं. रस-विशेषः, "विशायंता चेव गुणा संतंतरसा किया उ भावंता" (सिरि ५५२)। संत वि [ श्रान्त ] थका हुआ; ( ग्राया १, ४; उवा १०१; ११२; विपा १, १; कप्पः दे ८, ३६)। संतइ स्त्री [संतति ] १ संतान, अपत्य, लडका-वाला, "दुर्ठसीला खु इत्थिया विगासेइ संतइं"( स ५०५; सुपा १०४)। २ अविच्छिन धारा, प्रवाह; ( उत्त ३६, ६: उप पृ १८१)। संतच्छण न [संतक्षण] छिलना; (सूत्र १, ५, १, १४)। संतन्छिअ वि [ संतक्षित ] छिसा हुम्राः; ( पग्रह १, १— पत्र १८)।

संतद्घ वि [ संत्रस्त ] डरा हुन्ना, भय-भीत; (सुर ६, २०५)। संतति देखो संतइ; ( स ६८४ )। संतत्त वि [ संसत ] १ निरन्तर, ग्रविच्छिन्न; २ विस्तीर्यो; "श्रञ्छिनिमीलियमित्तं नितथ सुहं दुक्खमेव संतत्तं। नरए नेरइयागां ऋहोनिसिं पचमागागां।" ( सुर १४, ४६ )। संतत्त वि [ संतप्त ] संताप-युक्तः; ( मुर १४, ५६; गा १३६; नुपा १६; महा )। संतत्थ देखो संतद्दः ( उवः श्रा १८ )। संतप्य च्रक [ सं + तप् ] १ तपना, गरम होना। २ पीड़ित होना। संतप्पद्द; (हे ४, १४०; स २०)। भवि—संतप्पिस्सद्द; ( स ६८१ )। कृ—संतिष्यियव्यः ( स ६८१ )। वकृ— संतप्पमाणः ( सुज ६ )। संतिष्पिश्र वि [ संतप्त ] १ संताप-युक्तः; (कुमा ६, १४)। २ न. स्ंताप; ( स २० )। संतमस न [ संतमस ] १ अन्धकार, अँधरा; ( पात्र, सुपा २०५ )। २ त्रान्ध-कृप, ऋँथेरा कुँत्र्या; (सुर १०, १५८)। ्र**स्तिय** देखी **संतत्त**≕संततः; (पात्रः; भग )। संतर सक [ सं +तृ ] तैरना, तैर कर पार करना। हेक — संतरित्तए; (कसं)। संतरण न [संतरण'] तेरना, तैर कर पार करना; (ऋोध ३८; चेइय ७४३; कुप्र २२० )। संतस ग्रक [सं + त्रस् ] १ भय-भीत होना। २ उद्विश होना। संतसे; ( उत्त २, ११ )। संता स्त्री [शान्ता] सातर्वे जिन-भगवान् की शासन-देवता; (संति ६)। संताण पुं [ संतान ] १ वंश; ( कप्प )। २ श्रविच्छिन्न धारा, प्रवाहः (विसं २३६७; २३६८; गउडः सुपा १६८)। ३ तंतु-जाल, मकड़ो श्रादि का जाल; "मक्कडासंतागाए" ( भ्राचा; पडि; कस )। संताण न [ संत्राण ] परिवाया, संरत्नया; ( बृह १ )। 🏄 संताणि वि [ संतानिन् ] १ त्र्यविच्छिन्न धारा में उत्पन्न, प्रवाह-वर्ती; "संताियाणां न भिष्यां जइ संताया न नाम मंतागां।" (विसे २३६८; धर्मसं २३५)। २वंश में उत्पन्न, परंपरा में उत्पन्न; ''देव इह ग्रातिथ पत्तो उजागो पासनाह-संताया। केसी नाम गयाहरो" ( धर्मवि ३)। संतार वि [ संतार ] १ तारने वाला, पार उतारने वाला; ( पडम २, ४४ )। २ पुं. संतरमा, तैरना; ( पिंग )।

संतारिअ वि [ संतारित ] पार उतारा हुन्ना; ( पिंग )। संतारिम वि [ संतारिम ] तैरने योग्य; ( श्राचा २, ३, १, १३)। संताव सक [सं +तापय्] १ गरम करना, तपाना। २ हैरान करना । संतार्वेति; ( सुज ६ ) । वक्<del>य संतावित:</del> (सुपा २४८)। कवकृ—संताविज्जमाण; (नाट—मृच्छ १३७)। संताव पुं [ संताप ] १ मन का खेद; ( पगह १, ३—पल ५५; कुमा; महा )। २ ताप, गरमी; ( पगह १, ३--पल ५५; महा )। संतावण न [संतापन ] संताप, संतप्त करना; (सुपा २३२')। संतावणी स्त्री [ संतापनो ] नरक-कुम्भी; ( सूत्र १, ५, २, ६ ) । संतावय वि [ संतापक ] संताप-जनकः ( भवि )। संतावि वि [ संतापिन् ] संतप्त होने वाला, जलने वाला; (कप्पू)। संताचिय वि [ संतापित ] संतप्त किया हुन्ना; ( काल )। संतास सक [ सं + त्रासय् ] भय-भीत करना, डराना। संतासइ; ( पिंग )। संतास पुं [ संत्रास ] भय, डर; ( स ५४४ )। संतासि वि [ संत्रासिन् ] लास-जनकः (उप ७६८ टी ) । संति स्त्री [शान्ति ] १ कोध श्रादि का जय, उपराम, प्रशम; ( भ्राचा १, १, ७, १; चेइय ५६४ )। २ मुक्ति, मोत्तः; ( त्र्याचा १, २, ४, ४; सूत्र १, १३, १; ठा ५— पल ४२५)। ३ ऋहिंसा; (भ्राचा १, ६, ५, ३)। ४ उपद्रव-निवारणः; ( विपा १,६--पल ६१; सुपा ३६४)। प्रविपयों से मन को रोकना; ६ चैन, भ्राराम; ७ स्थिरता; ( उप ७२८ टो; संति १ )। ८ दाहोपशम, ठंढ़ाई; (सूत्रप्र १, ३,४,२०,। ६ देवी-विशेष; (पंचा १६, २४)। १० पुं. सोलहर्वे जिनदेव का नाम; (सम ४३; कप्प; पडि )। 'उद्धान [ "उद्का] शान्ति के लिए मस्तक में दिया जाता मन्त्रित पानी; (पि १६२)। 'कम्म न['कर्मन्] उपद्रव-निवारण के लिए किया जाता होम त्रादि कर्मः (पगह १, २-पत्र ३०; सुपा २६२)। 'करमंत न [ 'कर्मान्त] जहाँ शान्ति-कर्म किया जाता हो वह स्थान; ( श्राचा २, २, २, १)। °गिह न [ °गृह ] शान्ति-कर्म करने का स्थान; (कप्प)। °जल न [ °जल]

देखो "उद्य; (धर्म २)। "जिण पुं ["जिन ] सोलहवें जिन-देव; (संति १)। "मई स्त्री ["मती ] एक श्राविका का नाम; (सुपा ६२२)। "य वि ["द] शान्ति-प्रदाता; (उप ७२८ टी)। "स्रि पु ["स्रि ] एक जैनाचार्य ग्रीर ग्रन्थकार; (जी ५०)। "सेणिय पुं ["श्रेणिक ] एक प्राचीन जैन मुनि; (कप्प)। "हर न ["गृह] भगवान शान्ति-नाथजी का मन्दिर; (पउम ६७, ५)। "होम पुं ["होम ] शान्ति के लिए किया जाता हवन; (विपा १, ५—पत्र ६१)।

संतिअ वि [ दे सत्क ] संबन्धी, संबन्ध रखते वाला; संतिग आप्ता-पिउसंतिए वद्धमारो (कष्प), "नो कष्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियसंतियं सेजा-संथारयं स्त्रायाए स्त्रहिगरणं कट्टु संप्रव्यइत्तए" (कस; उव; महा; सं २०६; सुपा २७८; ३२२; प्रवह १, ३—पत्र ४२)।

संतिज्जाधर देखो संति-गिह; ( महा ६८, ८)। संतिण्ण वि [ संतीर्ण ] पार-प्राप्त, पार उत्तरा हुन्ना; "संतिएणां सन्वभया" ( त्राजि १२)।

संतुद्ध वि [ संतुष्ट ] संतोष-प्राप्त; (स्वप्न २०; महा )। संतुयद्ध वि [ संत्वग्वृत्त ] जिसने पार्श्व वुमाया हो वह, जिसने करवट वदली हो वह, लेटा हुन्ना; ( ग्णाया १, १३—पत्न १७६)।

संतुरुणा स्त्री [संतुरुना] तुलना, तुल्यता, सरीखाई; (सार्ध २०)।

संतुस्स श्रक [सं+तुष्] १ प्रसन्न होना । २ तृप्त होना । संतुस्सह; (सिरि ४०२)।

संतेज्जाधर देखो संतिज्जाधर; (महा ६८, १४)। संतो च [ अन्तर् ] मध्य, बीच; "श्रंतो संतो च मध्यार्थे" (प्राकु ७६)।

संतोस सक [सं + तोषय्] १ प्रसन्न करना, खुशी करना। २ तृष्त करना। कर्म—संतोसीग्रदि (शौ); (नाट—रत्ना ४०)।

संतोस पुं [संतोष] तृष्ति, लोभ का अभाव; "हरइ अगावि परगुगो गरुयम्मिवि गायगुगो न संतोसो" ( गउड; कुमा; पगह १, ५—पल ६३; प्रास् १७७; सुपा ४३६ )।

संतोसि स्त्री [संतोषि ] संतोष, तृष्टि, तृष्ति; (उवा)। संतोसि वि [संतोषिन्] १ संतोष-युक्त, लोभ-रहित, निर्लोभी, तृष्त; (सूत्र १,१२,१५; सुपा ४३६)। २ श्रानित्त, खुशी; (कप्पू)।
संतोसिअ पुं[संतोषिक] संतोष, तृप्ति; (उवा १६)।
संतोसिअ वि[संतोषित] संतुष्ट किया हुआ; (महा;
सम्पा)।

संथ वि [ संस्थ ] संस्थित; ( विसे ११०१ )।
संथड वि [संस्तृत] १ आच्छादित, परस्पर के संश्लेष
संथडिय )से आच्छादित; ( भग; टा ४, ४ )। २ घन,
निविड़; ( आचा २, १, ३, १० )। ३ व्याप्त; ( उत्त २१,
२२; ओघ ७४७ )। ४ समर्थ; ५ तृप्त, जिसने पर्याप्त
भोजन किया हो वह; ( कस; आचा २, ४, २, ३; दस
७, ३३ )। ६ एकतित; ( आचा २, १, ६, १ )।
संथण अक [ सं + स्तन ] आकन्द करना। संथणाती:

संथण अक [सं+स्तन्] आकन्द करना। संथणाती; (स्त्र १, २, ३, ७)।

संथर सक [ सं + स्तृ ] १ विछोना करना, विछाना। २ निस्तार पाना, पार जाना। ३ निर्वोह करना। ४ अक समर्थ होना। ५ तृप्त होना। ६ होना, विद्यमान होना। संथरइ; (भग २, १—पत्र १२७; उवा; कस); "ण समुक्छे गो संथरे तणं" (स्त्र १, २, २, १३; आचा), संथरिङ्ग संथरे, संथरेजा; (कप्प; दस ५, २, २; आचा)। वक्च संथर°, संथरंत, संथरमाण; (उवर १४२; श्रोघ १८२; १८१; श्राचा २, ३. १, ८)। संक्च संथरित्ता; (भग; आचा)।

संथर पुं[ संस्तर ] निर्वाह; (पिंड ३७५; ४००)। संथर देखो संथार; (सुर २, २४७)।

संथरण न [ संस्तरण ] १ निर्वाह; ( बृह १ )। २ विछोना करना; ( राज )।

संथव सक [ सं + स्तु ] १ स्तुति करना, श्लाघा करना। २ परिचय करना। संथवेजा; (स्त्र्य १, १०, ११)। कृ—संथिवयञ्व; (सुपा २)।

संथव पुं [संस्तव] १ स्तुति, रक्षाघा; "संथवो थुई" (निचू २; वव ३; पिंड ४८४)। २ परिचय, संसर्ग; (उवा; पिंड ३१०; ४८४; ४८५; श्रावक ८८)। ३ वि१५ स्तुति-कर्ता; (गाया १, १६ टी—पत्न २२०; राज)।

संथवण न [ संस्तवन ] ऊपर देखो; ( संबोध ५६; उप ७६८ टी )।

संथवय वि [ संस्तावक] स्तुति-कर्ता; (गाया १, १६---पत्र २१३)।

·संथितअ देखो संठविअ; ( पउम ८३, १० )।

संथार ) पुं[संस्तार] १ दर्भ त्रादि की शय्या, संधारग विछोना; (गाया १, १—पत ३०, उवा; संधारय । उव; भग । २ अपवरक, कमरा; (आचा २, २, ३,१)। ३ उपाश्रय, साधु का वास-स्थान; (वव ४)। ४ संस्तार-कर्ता; (पव ७१)। संथाव देखो संठाव। वक्-संथावंत; ( पउम १०३, २४ )। संथावण न [ संस्थापन ] सान्त्वना, समाश्वासन; (पउम ११, २०; ४६, ८; ६५, ४७ )। देखो **संठाचण**। संथावणा स्त्री [संस्थापना ] संस्थापन, रखना; (सा २४)। देखो संठावणा। संधिद ( शौ ) देखो संठिअ; ( नाट---मृच्छ ३०१ )। संथुअ वि [ संस्तुत ] १ संबद्ध, संगत; ( स्झ १, १२, स्तुति की गई हो वह, ख़्लाघित; ( उत्त १, ४६; भवि ) । संथुइ स्त्री [ संस्तुति ] स्तुति, श्लाघा, प्रशंसा; ( चेइय ४६६; सुपा ६५० )। संथुण सक [सं+स्तु] स्तुति करना, श्लाघा करना। संथुग्गइ; ( उव; यति ६ )। वक्क**—संथुणमाण**; ( पउम ८३, १०)। कवकृ—संथुणिज्जंत, संथुब्वंतः ( सुपा १६०; त्र्राक ७)। संकु—**संधुणित्ता**; (पि ४६४)। संथुल वि [ संस्थुल ] रमणीय, रम्य, मुन्दर; ( चारु १६)। संथुब्वंत देखो संथुण । संद अक [स्यन्द् ] भरना, टपकना। संदंतिः (स्अ १, १२, ७)। सद पुं [ स्यन्द ] १ भरन, प्रस्रवः ( से ७, ५६ ) । २ रथः; ''रवि-संडु(१़दु )व्य भमंतो'' ( धर्मवि १४४ )। संद वि [सान्द्र] घन, निविडः; (ऋच्चु ३७; विक २३)। संदंस पुं [ संदंश ] दिनण हस्तः, "छिंदावित्रो निवेणं - कोववसा तहवि तस्स संदंसो'' ( कुप्र २३२ ) । . संदंसग न [संदर्शन] दर्शन, देखना, साज्ञात्कार; ( उप ३५७ टी )। संदृष्ट वि [ संदृष्ट ] जो काटा गया हा वह, जिसको. दंश लगा हो वह; (हे २, ३४; कुमा ३, ८; षड्)। संदद्द / वि [दे] १ संस्थान, संयुक्त, संबद्ध; (दे ८, संदृष्ट्य ) १८; गउड २३६) । २ न संघट्ट, संघर्ष;

(दे ५, १५)। संदड्ड वि [संदग्ध ] ऋति जला हुआ; (सुर ६, २०५; सुपा ५६६)। संदण पुं [ स्यन्दन ] १ रथ; ( पात्र्य; महा )। २ भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पिग्गी-काल में उत्पन्न तेइसवाँ जिन-देव; (पव ७)। ३ न. त्तरणा, प्रस्रवः, ४ वहन, वहनाः, ५ जला, पानी; "जत्थ गां नई निच्चोयगा निच्चसंदगा" (कप्प)। संद्र्य पुं [ संदर्भ ] रचना, ग्रन्थन; ( उवर २०३; सरा)। संदमाणिया ) स्त्री [ स्यन्द्मानिका, °नो ] एक प्रकार का संदमाणी ∫वाहन, एक तरह की पालखी; (श्रीप; गाया १, ५—पत्र १०१; १, १ टी—पत्र ४३; श्रीप )। संदाण सक [ कृ ] अवलम्बन करना, सहारा लेना। संदागाइ; ( हे ४, ६७ )। वक्क—संदाणंत; ( कुमा )। कवकु—संदाणिज्जंत; (नाट—मालती ११६)। संद्रिण वि [ संद्रानित ] बद्ध, नियन्त्रितः; ( पात्रः; सं १, ६०; १३, ७१; सुपा ३; कुप्र ६६; नाट-मालती १६६)। संदामिय वि [ संदामित ] ऊपर देखी; (स ३१६; सम्मत्त १६०)। संदाव देखों संताव = संताप; ( गा ८१७; ६६४; पि २७५; स्वप्न २७; ग्रामि ६१; माल १७६)। संदाच पुं [ संद्राच ] समूह, समूदाय; ( विसे २८)। संदिट्ट वि [संदिष्ट ] १ जिसका अथवा जिसको सँदेशा दिया गया हो वह, उपदिष्ट, कथित; (पाम्र; उप ७२८ टी; ऋोघभा ३१; भिव )। २ जिसको ऋाज्ञा दी गई हो वह; "हरिग्रोगमेसिग्रा सक्कवयग्रासंदिट्ठेग्रा" (कप्प) । ३ छँटा हुच्रा, छिलका निकाला हुच्या; ( चायल स्त्रादि ); ( राय 1(03 संदिद्ध वि [ संदिग्ध ] संशय-युक्त, संदेह वाला; (पात्र) । संदिन्न न [ संदत्त] उनतीस दिनों का लगातार उपवास; ( संवोध ५८ )। संदिय वि [स्यन्दित ] चरित, टपका हुद्याः; (सुर २. ७६ )। संदिर वि [स्यन्दितृ ] भरने वाला; (सणा)। **संदिम** सक [सं+दिश्] १ मँदेशा देना, समाचार पहुँ चाना । २ च्राज्ञा देना । ३ च्रनुज्ञा दना, सम्मति देना । ४ दान के लिए संकल्प करना । संदिसइ; ( पड्; महा ,) संदिसह; ( पडि ) । कवकु—**संदिस्संत**; ( पिड २३६् ) ।

प्रयो—संक्र—संदिसाविऊण; (पंचा ५, ३८)। संदिसण न [ संदेशन ] उपदेश, कथन; "कुलनीइट्ठिइभंग-प्पमुहारोगप्पञ्चोससंदिसरां" (संबोध १५)। संदीण पुं [ संदीन ] १ द्वीप-विशेष, पत्त या मास त्रादि में पानी से सरावोर होता द्वीप; २ ग्रब्पकाल तक रहने वाला दीपक; ३ श्रुतज्ञान; ४ ज्ञोभ्य, ज्ञोभणीय; ( ग्र्याचा १, ६, ३, ३ )। संदीवग वि [ संदीपक ] उत्तेजक, उद्दीपक; "कामग्गि-संदीवगं" (रंभा)। **संदीवण न [ संदीपन ]** १ उत्तेजना, उद्दोपनः ( सबोध ४८; नाट—उत्तर ५६)।२ वि∙ उत्तेजन का कारणा, उद्दीपन करने वाला; ( उत्तम ८८ )। संदीविय वि [ संदीपित ] उत्तेजित, उद्दीपित; ( भवि )। संदुक्ख अक [प्र+दीप्] जलना, सुलगना। संदुक्खइ; ( ঘরু,)। संदुट्ट वि [ संदुष्ट ] श्रविशय दुष्टः ( संबोध ११ )। संदुम अक [ प्र+दीप् ] जलना, सुलगना । संदुमइ; ( हे ४, १५२; कुमा )। संदुमिअ वि [प्रदीप्त ] जला हुन्ना, सुलगा हुन्ना; (पाद्य)। संदेव पुं [दे] १ सीमा, मर्यादा; २ नदी-मेलक, नदी-संगमः (दे ८, ७)। संदेस पुं [ संदेश ] सँदेशा, समाचार; ( गा ३४२; ८३३; हे ४, ४३४; सुपा ३०१; ५१६ ) । संदेह पुं [ संदेह ] संशय, शंका; (स्वप्न ६६; गउड; महा)। संदोह पुं [ संदोह ] समूह, जत्था; ( पात्र्य; सुर २, १४६; सिरि ५६४)। संघ्र सक [ सं + ध्रा ] १ साँधना, जोड़ना । २ घ्रनुसंधान करना, खोज करना । ३ वाँछना, चाहना । ४ वृद्धि करना, बढ़ाना। ५ करना। "भग्गं व संधइ रहं सो" ( कुप्र १०२ ), संघइ, संघए; ( त्र्याचा; स्त्र्य १, १४, २१; १, ५१, ३४; ३५)। भवि—संधिरः सामिः, संधिहिसिः; (पि ५३०)। वकु—संधंत; ( से ५, २४ )। कवकु—संधिउजमाण; (भग)। हेक्--संधिउं; (कुप्र ३८१)। संघ देखो संभ°; (देवेन्द्र २७०)। संघण स्त्रीन [संघान ] १ साँघा, संघि, जोड़; (धर्मसं १०१७)। २ अनुसंधानः ( पंचा १२, ४३)। स्त्री—

संधय वि [ संधक ] संधान-कर्ता; ( दस ६, ४, ५ )। संधया देखो संध = सं+धा। संधयाती; (स्य २, ६, २)। संधा स्त्री [संधा] प्रतिज्ञा, नियम; (श्रा १२; उप प्री ३३३; सम्मत्त १७१)। संधाण न [संधान ] १ दो हाड़ों का संयोग-स्थान; (सुर १२, ६)। २ संधि, सुलहः; (हम्मीर १५)। ३ मद्य, सुरा, दारू; ( धर्मसं ५९)। ४ जोड़, संयोग, मिलान; (श्राचा; कुमा; भवि ) । ५ श्रचार, नीवू श्रादि का मसाला दिया हुम्रा खाद्य-विशेष; ( पव ४ )। संघारण न [संघारण] सान्त्वन, त्राश्वासन; ( स ४१६ ) । संधारिअ वि [ दे ] योग्य, लायक; ( दे ८, १ )। संधारिअ वि [ संधारित ] रखा हुन्रा, स्थापित; ( गाया १, १---पत्न ईई )। संघाव सक [ सं + धाव् ] दौड़ना । संघावद्द; (उत्त २०, 8£ ) 1 संघि पुंस्री [ संघि ] १ छिद्र, विवर; २ संधान, उत्तरोत्तरिक्त , पदार्थ-परिज्ञान; (सूच्र १, १, १, २०; २१; २२; २३; २४)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध दो श्रक्तरों के संयोग से होने वाला वर्षो-विकार; ( पग्ह २, २—पत्न ११४ )। ४ सेंघ, चोरी के लिए भींत में किया जाता छेद; (चारु ६०; महा; हास्य ११०)। ५ दो हार्ड़ों का संयोग-स्थान: "थक्काच्रो सन्वसंधीच्रो" (सुर ४, १६५; १२, १६६; जी १२)। ६ मत, भ्रमिप्राय; "म्रहवा विचित्त-संधिग्गो हि पुरिसा हवंति" (स २६)। ७ कर्म, कर्म-संतितः; ( त्र्याचा; स्त्र्य १, १, १, २० )। ८ सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति; १ चारिल-मोहनीय कर्म का च्रयोपशम; १० त्र्यवसर, समय, प्रसंग; ११ मीलन, संयोग; (श्राचा)। १२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान; ( विपा १, ३---पत्न ३६: महा )। १३ मेल के लिए कतिपय नियमों पर मिलता-स्थापन, सुलहः ( कप्पू : कुमा ६, ४० )। १४ अन्थ का 🔫 प्रकरगा, ग्राध्याय, परिच्छेद; ( भवि)। °गिह न [ °गृह ] दो भींतों के बीच का प्रच्छन्न स्थान; ( कप्प )। °च्छियग, °छेयग वि [ °च्छेदक ] सेंध लगा कर चोरी करने वाला: ( ग्राया १, १८—पत्न २३६; विपा १, ३—पत्न ३६ )। °पाल, °वाल वि [ °पाल ] दो राज्यों की सुलह का रक्तकः (कप्पः भ्रौपः गाया १, १—पत्र १६)।

संधणया स्त्री [ संधना ] साधना, जोड़ना; ( वव १ )।

संधिअ वि [ दे ] दुर्गन्धि, दुर्गन्ध वासा; ( दे ८, ८ )। संधिअ वि [ संहित ] साधा हुआ, जोड़ा हुआ; ( से १, ५४; गा ५३; स २६७; तंदु ३६; वजा ७० )। √संधिअ वि [ संधित ] प्रसारित; ( गउड )। संधिआ देखो संहिया; ( ओघ ६२ )। संधिडं देखो संध=सं+धा। संधित देखो संधिअ = संहित; (भग')। संधिविगाहिअ पुं [सान्धिविग्रहिक ] राजा का संधि श्रीर लड़ाई के कार्य में नियुक्त मन्त्री; ( कुमा )। संधीर सक [ सं + धीरय् ] त्राश्वासन देना, धीरज देना। वक्क-संधीरंत; (सुपा ४७६)। संधीरविय वि [ संधीरित ] जिसको ब्राश्वासन दिया गया हो वह, त्र्राश्वासित; ( सुर ४, १११ )। संधुकः त्रक [ प्र+दोष्, सं+धुक्ष ] १ जलना, सुलगना । २ सक. जलाना । ३ उत्तेजित करना । संधुक्कइ; ( हे ४, १५२; कुमा )। कर्म—संधुक्किजइ; ( वजा १३० )। संधुक्कण न [संधुक्षण] १ सुखगना, जलना; २ प्रज्वा-्रजन, सुलगाना; (भिव )। ३ वि. सुलगाने वाला; (स २४१)। संघुक्तिअ वि [संघुक्षित ] १ जलाया हुत्रा, सुलगाया हुन्रा; (सुपा ५०१)। २ जला हुन्रा, प्रदीप्त, सुलगा हुन्ना; (पान्नः; महा; स २७)। ३ उत्तेजितः; "ग्रविवेय-पवर्णसंधुक्किन्नो पजलिन्नो मे मण्याम्म कोवाणालो" (स २४१ )। संधुच्छिद ( शों ) अपर देखो; ( नाट--मृन्छ २३३ )। संधुम देलो संदुम । सधुमइ; ( षड्)। संघे देखो संघ=सं + धा। संधेइ, संधेति, संधेजा; ( भ्राचा १, १, १, ५; पि ५००; स्त्र १, ४, १, ५)। वक्-संधेत, संधेमाण; ( पउम ६८, ३१; पंचा १४, २७; आचा; पि ५००)। संन देखो संण; (श्राचा १, ५, ६, ४)। संनक्खर न [ संज्ञाक्षर] अकार आदि अन्तरों की आकृति; ( गांदि १८७ )। संनज्भ देखो संणज्भ। संनज्भइ; (भवि)। संकृ--संनज्ञिकजणः ( महा )। हेक्क-संनज्ञिक्कः (स ३७६)। संनण न [संज्ञान ] इसारा करना, संज्ञा करना; (उप २६०)। संनत देखो संनय: ( पगह १, ४-पल ७८ )।

संनद्ध देखो संगद्ध; (ग्रीप; विषा १, २ टी-पत २३ )। संनय वि [ संनत ] नमा हुन्रा, अवनत; (श्रोप; वजा १५०)। संनव सक [सं+ज्ञापय्] संभाषमा से संतुष्ट करना। सनवेइ; (राय १४०)। संनह देखो संणज्भ। संनहइ;(भिव), सनहह;(धर्मवि २०)। संनहण न [ संनहन ] सनाहः ( पउम १०, ६४ )। संनहिय देखो संणद्धः ( सुपा २२ )। संना देखो संगाः; ( ठा १--पत १६; पगह १, ३--पत ५५; पात्रा; सुर ३, ६७; पिंड २४५; उप ७५१; दं ३)। संनाय वि [ संज्ञात ] पिछाना हुत्रा; "संनाया परियगोगा" (महाः)। देखो संणायः (पव १५३)। संनाह देखो संणाह = सं+नाहय्। संनाहेइ; ( श्रीप; तंदु ११)। संक्र—**संनाहित्ता**; ( तंदु ११)। संनाह देखो संणाह=संनाह; ( महा )। **ृँसंन।हिय** वि ि**संनाहित** ] तय्यार किया हुत्रा, सजाया हुऋा; (श्रोप )। **∌संनाहिय** देखो संणाहिय; (खाया १, १६—पत २१७)। संनि देखे संणि; ( सम २; ठा २, २--पत ५६; जी ४३; कम्म १, है)। संनिकास देखों संनिगास; ( ठा ६—पत ४५६; कप्प)। संनिकिट्ट वि [ संनिक्टण्ट ] त्र्यासन्न, समीप-स्थित; ( सुख 8,5)1 संनिविखत्त वि [ संनिक्षिप्त ] डाला हुत्रा, रखा हुत्रा; (कप्प)। हैंसंनिगास वि [ संनिकाश ] १ समान, तुल्य; (भग २, १; गाया १, १-पत्र २५; ग्रीप; स ३८१)। २ पुं. श्रपवाद; ।[[( पंचू )। ३ पुंन. समीप, पास; ( पउम ३६, २५ )। संनिगास पुं [संनिकर्ष] संयोग; "सजाग संनिगासा पडुच संवंध एगट्ठा" ( गांदि १२८ टी )। संनिचय पुं [ संनिचय ] १ निचय, समूह; ( आचा )। २ संग्रह; ( भ्राचा १, २, ५, १ )। संनिचिय वि [संनिचित] निविड किया हुन्रा; (पव १५८; जीवस ११६)। संनिकुंज सक [संनि+युज् ] म्रच्छी तरह जोड़ना। कवकृ—संनिजुज्जंत; (पिंड ४५५)। संनिज्भ न [सांनिध्य ) सहायता करने के लिए समीप. में ञ्रागमन, निकटता; (स ३८२)!

संनिनाय पुं [ संनिनाद ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्दः; ( कप्प)। संनिभ देखो संनिह; ( ग्राया १, १—पत्र ४८; उवा; ऋौप १)। संनिमहिअ वि [ संनिमहित ] १ व्याप्त, पूर्ण, भरा हुआ; २ पूजित; "चंपा नाम नयरी पंडुरवरभवरासंनिमहिया" (ं ग्र्पीप; ग्गाया १, १ टी—पत्न ३), "ग्र्यात्थ मगहा जगावच्यो गामसतसंनिमहिच्यो" (वसु )। संनिय देखो संणिय; (सिरि ८६०; भवि )। संनियह वि [ संनिवृत्त ] रुका हुन्रा, विरत। °यारि वि ि चारिन् ] प्रतिषिद्ध का वर्जन करने वाला; ( कप्प )। संनियास देखो संनिगास; (पउम ३३, ११६)। संनिलयण न [संनिलयन] आश्रय, आधार; "लोभ-घत्था संसारं त्र्यतिवयंति सञ्बदुक्खसंनिखयगां" (पगह १, ५-पत्र ६४ )। संनिवइय देखो संणिपडिअ; (गाया १, १—पत ६५)। संनिदाइ वि [संनिपातिन्] संयोगी, संबन्धी; "सञ्बक्खर-संनिवाइस्मो" ( कप्प; श्रोप; सम्मत्त १४४ )। संनिवाइ वि [संनिवादिन् ] संगत बोलने वाला, व्याजबी कहने वाला; (भग १, १—पत्र ११)। संनिवाइय वि [ सांनिपातिक ] संनिपात रोग से संबन्ध रखने वाला; ( गाया १, १--पत ५०; तंदु १६; ऋौप ८७)। २ भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग से बना हुत्रा भाव; ( श्राष् ११३; कम्म ४, ६४; ६८ )। ३ पुं. संनिपात, मेल,संयोग; ( अग्रा ११३ )। संनिवाइय वि [ संनिपातिक ] देखो संनिवाइ; ''सब्ब-क्खरसंनिवाइयाए" ( स्रोप ५६ )। संनिवाडिय वि [ संनिपातित ] विध्वस्त किया हुन्त्रा; ( गाया १, १६-पत्र २२३)। संनिवाय पुं [ संनिपात ] संयोग, संबन्धः ( कप्पः श्रीप)। संनिविद्व न [ संनिविष्ठ ] १ मोहल्ला, रथ्या; ( भ्रौप )। २ वि. जिसनें पड़ाव ड़ाला हो वह, नगर के बाहर पड़ाव ड़ाल कर पड़ा हुन्ना; (कस)। ३ संहत ऋौर स्थिर म्रासन से व्यवस्थित-वैठा हुन्ना; ( ग्राया १, ३--पत ६१; राय २७)। संनिवेस पुं [संनिवेश ] १ नगर के बाहर का प्रदेश, जहाँ म्याभीर वगैरः लोग रहते होँ; २ गाँव, नगर म्यादि स्थान; (भग १, १--पत ३६)।३ याती आदि का ड़ेरा, मार्ग का वास-स्थान, पड़ाव; (उत्त ३०, १७)। ४

ग्राम, गाँव; (सिरि ३८)। ५ रचना; (उप पृ १४२)। संनिवेसणया स्त्री [ संनिवेशना ] संस्थापन; ( उत्त २६, १)। संनिवेसिन्छ वि [संनिवेशिन् ] रचना वालाः; ( उप पृ १४२ )। संनिसन्न वि [ संनिषण्ण ] वैठा हुन्ना, सम्यक् स्थित; ( गाया १, १—पत्र १६; कुप्र १६६; श्रु १२; सगा )। संनिसिज्जा) स्त्री [संनिषद्या] त्रासन-विशेष, पीठ संनिसेज्जा ∫ त्रादि त्रासनः ( सम २१; उत्त १६ं, ३; उव )। संनिह वि [ संनिभ ] समान, सहरा; ( प्रास् १६; सरा )। संनिहाण न [ संनिधान ] १ ज्ञानावरणीय त्र्यादि कर्मः ( ग्राचा )। २ कारक-विशेष, ग्रिथिकरण कारक, ग्राधार, (विसे २०१६; ठा ८-पत्र ४२७)। ३ सान्निध्य. निकटता; (स ७१८; ७६१)। "सतथा न ["शस्त्र] संयम, त्यागः; ( त्र्याचा )। "सत्थान [ "शास्त्र ] कर्म का स्वरूप बताने वाला शास्त्र; ( स्त्राचा )। संनिहि पुंस्री [संनिधि ] १ उपभोग के लिए स्थापित वस्तु; ( स्त्राचा १, २, १, ४ )। २ संस्थापन; ३ सुन्दर्री निधि; ( आचा १, २, ५, १ )। ४ समीपता, निकटता; ( उप पृ १८६; स ६८०; कुष १३० )। ५ संचय, संग्रह: ( उत्त ६, १५; दस ३, ३; ८, २४ )। संनिहिअ पुं [ संनिहित ] श्रयापन्नि देवों का दिचया दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत्र ८५)। संणिहिअ; ( गाया १, १ टी-पत्र ४ )। संनेज्भ देखो संनिज्भः "उवगारि त्रि करेइ कुमरस्स सन्नेज्जं( १ज्भं )" ( कुप्र २५; चेइय ७८३ )। संपञ्ज) ( अप ) देखो संपया; ( पिंग; पि ४१३; हे ४, संपइ ∫ ३३५; कुमा )। संपद्द श्र [संप्रति ] १ इस समय, श्रधुना, श्रव; (पाश्र; महा; जी ५०; दं ४६; कुमा )। २ पुं. एक प्रसिद्ध जैन राजा, सम्राट् अशोक का पौतः; (कुप्र २; धर्मवि ३७; पुन्फ्रा २६०)। °काल पुं[°काल] वर्तमान काल; (सुपा ४४६)। °कालीण वि [ °कालीन ] वर्तमान-काल-संबन्धी; (विसे २२२६)। संपद्मण वि [ संप्रकीर्ण ] व्यातः ( राज )। संपउत्त वि [ संप्रयुक्त ] संयुक्त, संबद्ध, जोड़ा हुन्रा; ( ठा ४, १—पत १८७; स्त्रा २, ७, २; उवा; श्रीप; धर्मसं

६६५; राय १४६)। संपञ्जोग पुं [ संप्रयोग ] संयोग, संबन्ध; ( ठा ४, १-पत १८७; स ६१४; उप ७२८ टी; कुप्र ३७३; ऋौप )। ⊶ं **संपकर** देखो **संपगर** । संपकरेइ; ( उत्त २१, १६ ) । संपक्क पुं [ संपर्क ] संबन्ध; (सुपा ५८; सम्मत्त १४१)। संपविक वि [ संपिकिन् ] संपर्क वाला, संवन्धी; ( कृप्पू ; काप्र १७ )। संपक्खाल पुं [ संप्रक्षाल ] तापस का एक भेद जो मिडी वगैरः घिस कर शरीर का प्रचालन करते हैं; ( च्योंप )। संपक्खालिय वि [ संप्रक्षालित ] धोया हुन्ना; ( धर्म ३)। संपिक्खत्त वि [ संप्रक्षिप्त ] प्रिचप्त, फेंका हुन्रा, ड़ाला हुआ; (पंच ५, १५७)। संपगर सक [ संप्र+क ] करना । संपगरेइ; ( उत्त २१, १६)। संपगाढ वि [ संप्रगाढ ] १ ग्रत्यन्त श्रासक्तः; (उत्त २०, ४५; सूत्र २, ६, २२)। २ व्याप्त; ( सूत्र १, ५, १, १७)। ३ स्थित, व्यवस्थित; ( स्त्रा १, १२, १२)। सुंपगिद्ध वि [ संप्रगृद्ध ] त्रति त्र्यासक्तः; ( पगह १, ४---पत ८४)। संवगिहिअ वि [संप्रगृहीत ] खूव प्रकर्ष से गृहीत, विशेष श्रभिमान-युक्तः ( दस ६, ४, २ )। संपज्ज ऋक [ सं + पद्न ] १ संपन्न होना, सिद्ध होना । २ मिलना । संपज्जद्दः ( षड्ः महा ) । भवि--संपज्जिस्सद्दः (महा)। संपज्जलिअ पुं [ संप्रज्वलित ] तीसरी नरक का नववाँ नरकेन्द्रक, नरकावास-विशेष; ( देवेन्द्र ६ )। संपद्भिअ देखो संपतिथअ=संप्रिस्थतः ( उप १४२ टी: श्रीप: संबोध ५५; सुपा ७७; उपपृ १५८ )। संपड ग्रक [ सं + पद् ] १ प्राप्त होना, मिलना; गुजराती में 'सांपडवुं'। २ सिद्ध होना, निष्पन्न होना। संपडइ, संपर्डति; (वजा ११६; समु १५८; वजा ५०)। वक्-≽संपडंत: (से १४, १; सुर १०, ६७)। संपंडिअ वि [ दे संपन्न ] लन्ध, मिला हुन्रा, प्राप्तः ( दे ८, १४; स २५६)। संबंधिवृह सक [ संबंति + वृंह ] प्रशंसा करना, तारीफ ्करना । संपडिबूहंति; ( सुझ २, २, ५५ ) । संपडिलेह सक [ संप्रति + लेखयू ] प्रतिजागरण करना, प्रत्युपेत्तरण करना, भ्रञ्छी तरह निरीत्तरण करना। संपडि-

लेहए; (उत्त २६, ४३) । कृ—संपंडिलेहिअव्य: (दसन् संपंडिवज्ज सक [ संप्रति+पद् ] स्वीकार करना। संपंडि-वजइ; (भग)। संपंडिवत्ति स्त्री [संप्रतिपत्ति ] स्वीकार, ग्रंगीकार: (विसे २६१४)। संपंडिवाइअ वि [ संप्रतिपान्ति ] स्थितः ( उत्त २२, ४६; सुख २२, ४६)। २.स्थापित; (दस २, १०)। संपंडिवाय सक [ संप्रति + पाद्य् ] संपादन करना, प्राप्त करना । संपडिवायए; ( दस ६, २, २० )। संपणदिय }देखो संपणाइयः ( राजः कष्प )। संपणद्दिय 🕽 संपणा देखो संपण्णा; ( दे ८, ८ )। संपणाइय ) वि [ संप्रणादित ] समीचीन शब्द वाला: संगणादिय 🖯 "तुडियसद्दसंपणाइया" (जीव ३, ४—पत्र २२४; पत्र २२७ टी )। संवणाम सक [संप्र + नामय्] ऋर्पण करना । संवणामण्ः ( उत्त २३, १७ )। संपणिपाअ ) पुं [ संप्रणिपात ] प्रणाम, ममीचीन संपणिवाय र् नमस्कारः ( पंचा ३, १८ः चेइय २३७ )। संपणुण्ण वि [ संप्रनुन्न] प्रेरित, उत्तेजित; "श्रक्यंडचंडा-निलसंपगुरुण्विलोलजालासयसंकुलम्म" ( उपपं ४५ )। ) सक**ि संप्र + नृद्**ी पेरणा करना। संकृ---संवणोल्ल 🕽 संवणुहिलया, संवणोल्लिया; (दस ५, १, 1 ( o Ę संवण्ण देखो संपन्नः (गाया १, १—पत ६ः हेका ३३१ः नार-मुच्छ ६ )। संवण्णा स्त्री [दे] घेवर ( मिष्टान्न-विशेष ) वनाने का आटा, गेहूँ का वह आटा जिसका वृतपूर वन ता है; (दे ८, ८)। संपत्त वि [ संप्राप्त ] १ सम्यक् प्राप्त; (गाया १, १; उवा; विपा १, १; महा; जी ५०)। २ समागत, स्राया हुन्ना; ( सुपा ४१६ )। संवत्त पुंन [संपात्र ] सुन्दर पाव, सुपाव; (सुपा ४१६)। संपत्ति स्त्री [ संपत्ति ] १ समृद्धि, वैभव, संपदाः ( पात्र); प्रास् ६६; १२८ )। २ संसिद्धिः, ३ पूर्त्तिः, "तय दोहलस्य संपत्ती भविस्सइ? ( विषा १, २—पत्र २७ )। संपत्ति स्त्री [ संप्राप्ति ] लाभ, प्राप्तिः; ( चेद्द ५६४;

सुपा २१०)। संपत्तिआ स्त्री [दे] १ वाला, कुमारी; लड़की; (दे ८, १८; वजा ११६)। २ पिप्पलो-पत्न, पीपल की पत्ती; (द्रे 5, १5)। ्रसंपत्थिअ न [ दे ] शीव्र, जलदी; ( दे ८, ११ )। संपितथः ) वि [ संप्रस्थित ] १ जिसने प्रयाण िकया हो संपत्थित ∫वह, प्रयात, प्रस्थित; ( श्रंत २२; उप ६६६; सुपा १०७;६५१; गाया १, १—पत्न ३२)। २ उपस्थित; ''गहियाउहेहि जइवि हु रिक्खजइ पंजरोवरच्छो(१ रुद्धो)वि। तहवि हु मरइ निरुत्तं पुरिसो संपितथए काले ॥" ( पउम ११, ६१ )। संपदं म्र [ सांप्रतम् ] १ युक्त, उचितः ( प्राक्त १२ )। २ अधुना, अब; (अभि ५६)। संपदत्त वि [ संप्रदत्त ] दिया हुन्ना, ऋर्षित; (महा; प्राप)। संपदाण देखो संपयाण; ( गाया १, ८—पत, १५०; श्राचा २, १५, ५)। संपदाय पुं[ संप्रदाय ] गुरु-परंपरागत उपदेश, त्राम्नाय; ( संबोध ५३; धर्मसं १२३७ )। संपदावण न [ संप्रदापन, संप्रदान ] कारक-विशेष, ''तितिस्रा करण्मिम कता चउत्थी संपदावर्गे'' ( ठा ५— पत्र ४२७ )। संपदि देखो संपद् = संप्रति; (प्राकृ १२)। संपदि देखो संपत्ति = संपत्ति; (संदि हः, पि २०४)। संप्रधार देखो संपहार = संप्र + धारय्। संप्रधारेदि (शौ); ( नाट--मृच्छ २१६ )। कर्म--संपधारीत्र्यदु ( शौ ); (पि ५४३)। संपधारणा स्त्री [ संप्रधारणा ] व्यवहार-विशेष, धारणा-व्यवहारः ( वव १० )। संप्रधारिय वि [ संप्रधारित ] निश्चित, निर्मातः; (सम्म)। संपन्नमिय वि [संप्रभूमित ] धूप-वासित, धूप दिया हुआ; (कस; कप्प; भ्राचा २, २, १, १)। संपन्न वि [ संपन्न ] १ संपत्ति-युक्तः; ( भगः; महाः; कृप्प )। २ संसिद्धः (विपा १, २—ंपत्र २६)। संपप्प देखो संवाव। संपतुरुभ अक [संप्र+वुध्] सत्य ज्ञान को प्राप्त करना। संपबुज्भांति; (पंचा ७, २३)। संपमज्ज सक [संप्र + मृज् ] मार्जन करना, साड़ना, साफ-सूफ करना । संपमज्जेइ; ( ग्र्यौप ४४ ) । संकृः—

संपमज्जेता, संपमज्जिय; (श्रोप; श्राचा २, १, ४, ५)। संपमार सक [ संप्र+ मारय् ] मूर्व्छित करना । संपमारए; ( आचा १, १, २, ३ )। संपय वि [ सांप्रत ] विद्यमान, वर्तमान; "पाएषा संपए 🚩 चिय कालिम्म न याइदीहकालगणा" (विसे ५१६)। संपयं देखो संपदं; (पात्रा; महा; सुपा ५६८)। संपयट्ट श्रक [संप्र + वृत् ] सम्यक् प्रवृत्ति करना। संपयट्टेजा; (धर्मसं ६३१)। वक्-संपयट्टंत; (पंचा 5, १४)। संपयद्द वि [ संप्रवृत्त] सम्यक् प्रवृत्त; ( सुर ४, ७६ )। संपया स्त्री [ संपद् ] १ समृद्धि, संपत्ति, लन्नमी, विभव; ( जवा; कुमा; सुर ३, ६८; महा; प्रास् ६६ )। २ वाक्यों का विश्राम-स्थान; (पव १)। ३ प्राप्ति; 'वोहीलाभो जिगाधम्मसंपया" (चेइय ६३१; पन ६२)। ४ एक विधाक्-स्त्री का नाम; ( उप ५६७ टी )। संपयाण न [ संप्रदान ] १ सम्यक् प्रदान, अच्छी तरह देना, समर्पणः; (म्राचा २, १५, ५; गा ६८; सुपा २६८)। २ कारक-विशेष, चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जभ्य वहः ( विसे २०११ )। संपयावण देखो संपदावण; "चउत्थी संपयावगो" (अगु १३३)। संपराइग ) वि [ सांपरायिक ] संपराय-संवन्धी, संपराय संपराइय ) में उत्पन्न; ( ठा २, १—पत्न ३६; सूत्र १, ८, ८; भग; श्रावक २२६)। संपराय पुं [ संपराय ] १ संसार, जगत्; (सूच्र १, ५, २, २३; दस २, ५)। २ क्रोध आदि कषायः (ठा २, १--पल ३६)। ३ बादर कषाय, स्थूल कषाय; (सूत्र १, ८, ८)। ४ कषाय का उदय; ( भ्रोप )। ५ युद्ध, संग्राम, खडाई; ( गाया १, ६—पल १५७; कुप्र ४००; विक ५५; दस २, ५)। संपरिकित्ति पुं [संपरिकीर्त्ति] राज्ञस वंश का एक राजा, एक लंका-पति; ( पउम ५, २६० )। सपरिक्ख सक [ संपरि + ईश्च ] सम्यक् परीक्ना करना। संकु—संपरिकखाए; ( संबोध २१ )। संपरिक्खित ) वि [ संपरिक्षिप्त ] वेष्टित; ( भग; पउम **संपरिखित्त** र्रि३, २२; खाया १, १ टी—पत्र ४)। संपरिफुड वि [संपरिस्फुट] सुस्पष्ट, त्र्राति व्यक्तः; ( पउम ७८, १६.)।

·संपरिबुड वि [ संपरिषृत ] १ सम्यक् परिवृत, परिवार-युक्तः (विपा १, १-पत १; उवा; भ्रोप )। २ वेष्टितः (स्त्र २, २, ५५)। संपरी सक [ संपरी + इ ] पर्यटन करना, भ्रमण करना। संपरीइ; ( विसे १२७७ )। संपल ( अप ) अक [सं + पत् ] आ गिरना। संपलइ: (पिंग)। संपलगा वि [संप्रतः ] १ संयुक्त, मिला हुन्ना; २ जा लडाई के लिए भिड़ गया हो वह; (गाया १, १८—५त २३६)। संपलत वि [संप्रलिपत ] उक्त, कथित, प्रतिपादित; ( खाया १, २—पत्न ८६)। संपललिय वि [ संप्रललित ] जिसका अच्छी तरह लाखन हुन्रा है। वहः; "सुहसंपललिया" ( न्नीप )। संपिलिअ पुं [ संपिलित ] एक जैन महर्षि; ( कप्प )। संविलिक्षंक पुं [ संवर्षेङ्क ] पद्मासन; ( भग; श्रोप; कप्प; राय १४५)। संपुलित्त वि [ संप्रदीप्त ] प्रज्यलित, सुलगा हुन्ना; (ग्राया रे, १—पत्न ६३; पडम २२, १६; धर्मसं ६७०; सुपा २६८; महा )। संपिलमज्ज सक [संपिर + मृज्] प्रमार्जन करना । वक्-संपिलिमज्जमाणः; ( ग्राचा १, ५, ४, ३ )। संवली सक [ संवरि+इ ] जाना, गति करना । संपर्लिति; ( सुद्ध १, १, २, ७ )। संप्रवेय ) त्रक [संप्र+वेप्] काँपना। संप्रवेयए, संप्रवेवए; संपवेव 🕽 ( ग्राचा २, १६, ३ )। संपवेस पुं [ संप्रवेश ] प्रवेश, पैठ; ( गउड )। संवञ्चय सक संव + त्रज् रामन करना, जाना । वकु-संवव्त्रयमाणः ( श्राचा १, ५, ५, ३; ठा ६—पत ३५२)। हेकु—संपव्वइत्तए; (कस)। संवसार पुं[ संप्रसार ] एक तित होना, समवाय; ( राज)। मंपसारग ) वि [संप्रसारक ] १ विस्तारक, फैसाने  $\sqrt{\mathbf{e}^{\dagger}\mathbf{q}}$  संप्रसार्य  $\sqrt{\mathbf{q}}$  वाला; (सूत्र १, २, २, २५ ) । २ पर्यालोचन-कर्ता; ( आचा १, ५, ४, ५)। संवसारि वि [ संप्रसारिन् ] ऊपर देखो; ( स्त्र १, ६, १६)। संपंसिद्ध वि [संप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्धः (धर्मसं ८६७)। संपस्स सक [सं+दृश्] १ अच्छी तरह देखना। २

विचार करना । संक --संपस्सिय; ( दसचू १, १८ )। संपहार सक [संप्र+धारय्] १ चिंतन करना। २ निर्णय करना, निश्चय करना। संपहारेंति; (सुख १, १५)। भूका—संपहारिंसु; (सूत्र २, १, १४; २६)। संक्-संपहारिऊण; (स १०६)। संवहार ५ं [ संप्रधार ] निश्चय, निर्णय; ( पउम १६, २६; उप १०३१ टी; भवि )। संपहार पुं [ संप्रहार ] युद्ध, लडाई; ( से ८५, ४६ )। संवहारण न [संप्रधारण] निश्चयः; (पउम ४८, १५)। संपहाव सक [ संप्र+धाव् ] दीड़ना । संपहावेदः; ( आचा २, १, ३, ३ )। · संपहिट्ट वि [ संप्रहृष्ट ] हर्षित, प्रमुदित; ( उत्त १५, ३)। संवा स्त्री [दे] कांची, मेखला, करधनी; (दे ८, २)। संपाइअव वि [ संपादितवत् ] जिसने संपादन किया हो वह; ( हे ४, २६५; विसं ६३४ )। संपाइम वि [ संपातिम ] १ भ्रमर, कोट, पतंग त्र्यादि उड़ने वाला जंतु; ( ऋाचा; पिंड २४; सुपा ४६१; ऋांघ ३४८ )। २ जाने वाला, गति-कर्ता; "तिरिच्छसंपाइमा वा तसा पाणा" ( आचा २, १,३, ६; २,३,१,१४)। संपाइय वि [ संपातित ] १ त्रागत, त्राया हुन्रा; २ मिलित, मिला हुआ; ( भवि )। संवाइय वि [संवादित ] साधित, सिद्ध किया हुआ; "संपाइयइडफिल" (सगा)। संवाउण सक [ संप्र+आप् ] अच्छो तरह प्राप्त करना। संपाउचाइ, संपाउचांति; ( उत्त २६, ५६; पि ५०४ )। भवि—संपाउगिस्सामाः (गाया १, १८—पत २४१)। प्रयो—''जेगाप्पायां परं चेव सिद्धं संपाउगोजासि" ( उत्त ११, ३२)। संवाओ त्र [ संत्रातर् ] १ जव प्रभात होय तब, प्रातः-काल; २ त्र्यति प्रभात, वड़ी सुवह; ३ हर प्रभात; (ठा ३, १ टी---पत ११८ )। संवागड वि [संप्रकट ] प्रकट, खुला; "संवागडपडिसेवी" ( ठा ४, १---पत २०३; उव )। संवाड सक [सं+पाद्य्] १ सिद्ध करना, निष्पन्न करना। २ प्रार्थित वस्तु देना, दान करना। ३ करना। ४ प्राप्त करना। ''देइ सो जम्मग्गियं, संपाडेइ वत्थाभरखाइयं'' ( महा ), "संपाडेमि भयवत्रो त्राणं ति" ( स ६५४ ),

संपाडेउ; ( स ६६ )। कृ—संपाडेयव्य; (स २१४ )। संपाडग वि [ संपादक ] कर्ता, निर्माता; "ता को अन्नो तस्सुन्नईए संपाडगो होजा" ( उप १४२ टी )। संपाडण न [संपादन] १ निष्पादन; (स ७४८)। २ करणा, निर्माणः; (पंचा ६, ३८), ''परत्थसंपाडणिक-रसिग्रन्तं" (सा ११)। संपांडिअ वि [संपादित] १ सिद्धः किया हुन्त्रा, निष्पादितः ( स २१४; सुर २, १७० )। २ प्राप्त किया हुन्या; ( उप पृ १२४)। ३ दत्त, ग्रार्पित; (स २३५)। संवातो देखो संवाओ; ( ठा ३, १—पत ११७ )। संपाद (शौ) देखो संपाड=सं+पादय्। संपादेदिः; (नाट---शकु ६५)। कु—संपादणीअ; ( नाट-विक ६० )। संवादइत्तअ (शो ) वि [स्वादियत् ] संपादन-कर्ता, संपादकः (पि ६००)। संपादि अवद (शो) देखो संपाइअव; (पि ५८६)। संवाय पुं [संवात ] १ सम्यक्षतनः; "सलिलसंपायकय-कद्दमुर्प्पालयं" (सुर ३, ११६)। २ संयन्ध, संयोग; ''सारीरमाणसागोयदुक्खसंपायकितयं ति?' ( सुर ४, ७५; गउड)। ३ व्यर्थ का भूठ, निरर्थक असत्य-भाषणाः; (पगह १, ५—पत ६२)। ४ संग, संगति; (अ) ६; पंचा १, ४१ )। ५ त्र्यागमनः ( पचा ७, ७२ )। ६ चलन, हिलनः ( उत्त १८, २३; सुख १८, २३ )। संपाय देखां संपाओ; (राज)। संपायग वि [संपादक] संपादन-कर्ता; (उप पृ २६; महा; चेइय २०५)। संपायग वि [संप्रापक] १ प्राप्त करने वाला; "रिसि-गुर्मासंपायगो होइ" (चेइय ६०५)। २ प्राप्त कराने वाला; ( उप पृ २१ )। संवायण देखो संवाडण; (सुर ४, ७३; सुपा २८; ३४३; चेइय ७६७ )। संपायणा स्त्री [संपादना] ऊपर देखी; (पंचा १३, १७)। संपाल सक [सं+पालय्] पालन करना। संपालहः (भवि)। संपाच सक [संप्र+आए] प्राप्त करना। संपावेइ: (भिव)। संक संपष्पः (संवेग १२)। हेक् संपाविडः (सम १; भग; ऋोप)। संपाच सका [संप्र+आपय्] प्राप्त करवाना । संपावेदः ( उवा )।

संपाचण न [संप्रापण ] प्राप्ति, लाभः ( णाया १, १८—पत्र २४१; सुर १४, ५७ )। संपाविश्र वि [ संप्रमप्त] प्राप्त, लन्धः, ( सुर २, २२६ः; सुपा १६५; सगा )। संपाविश्व वि [संप्रापित ] नीत, जो ले जाया गया हो वह; (राज)। संपासंग वि [ दे ] दीर्घ, लंबा; ( दे ८, ११ )। संविडण न [ संविण्डन ] १ द्रव्यों का परस्पर संयोजनः (पिंड २)। २ समृह; ( स्त्रोघ ४०७)। संपिंडिअ वि [संपिण्डित ] पिरडाकार किया हुआ, एकल किया हुन्राः; ( ग्रीपः; जी ४७; सग् )। संपिक्ख देखो संपेह=संप्र+ईन् । संपिक्लई; (दसचू २, १२)। संविद्व वि [ संविष्ट ] पिसा हुन्ना; ( स्त्र्य १, ४, २, ८)। संविणद्ध वि [संविनः ] नियन्तितः; "रज्जुपिरिएदो व इंदकेत् विसुद्धग्रोगगुगासंपिगाद्धः" (पगह २, ४---पल १३०)। संपिहा सक [ समिपि+धा ] आच्छादन करना, टकना संक्र— **संपिहित्ताणं**; ( पि ५८३ )। संपीड पुं [ संपीड ] संपीडन, दवाना; ( गउड ) । देखी संपील। संवीडिअ वि [ संवीडित ] दवाया हुच्चा; (गउड १४४)। संवीणिअ वि [ संद्रीणित ] खुश किया हुचाः ( सगा ।। संपील पुं [ संपीड ] संघात, समूह; ( उत्त ३२, २६ )। **सं**वीला स्त्री [ **संवीडा** ] पोड़ा, दुःखानुभव; ( उत्त ३२ू, ३६; ५२; ६५; ७८ )। संपुच्छ सक [ सं+प्रच्छ् ] पूछना, प्रश्न करना । संपुच्छदि ( सौ ); ( नाट--विक २१ ) । संपुच्छण स्त्रीन [ संप्रच्छन, संप्रक्ष ] प्रश्न, पृच्छा; (स्त्र्य १, ६, २१; सुपा २१ )। स्त्री— पा; (दस ३, ३)। संयुच्छणी स्त्री [संयुच्छनो ] भाडू, संमार्जनी; (राय संपुजा वि [ संपूज्य ] संमाननीय, त्र्यादरग्गीय; (पउम ३३, ४७)। संपुड पुं [ संपुर ] १ जुड़े हुए दो समान ग्रंश वाली वस्तु, दो समान श्रंशों का एक दूसरे से ' जुड़ना; ''कवाडसंपुड-घर्णाम्म" ( धर्ण ३ ), "दलसंपुडे" / कप्पू ; महा; भवि; से ७, ५६)। २ संचय, समूह; ( सूत्र्य १, ५, १, २३)।

```
°फरुग पुं [ °फलक ] दोनों तर्फ जिल्द-वँघी पुस्तक,
   हिसाब की वहीं के समान किताब; ( पब ८० )।
  संपुड सक [ संपुट्य ] जोड़ना, दोनों हिस्सों को मिलाना।
🍑 संपुडइ; ( भवि )।
  संपुडिअ वि [ संपुटित ] जुड़ा हुआ; ( गाया १, १---
   पल ६३)।
  संपुण्ण वि [ संपूर्ण ] १ पूर्ण, पूरा; ( उवा; महा) । २ नः
   दश दिनों का लगातार उपवास; (संवोध ५८)।
  संपूअ सक [सं+पूज्य] सम्मान करना, अभ्यर्चना
   करना । संकृ—संपूइऊणः ( पंचा ८, ७ )।
  संपूजिय वि [ संपूजित ] अभ्यर्चित; ( महा )।
  संपूयण न [ संपूजन ] पूजन, भ्रभ्यर्चन; (स्त्र १, १०,
   ७; धर्मसं ६३४ )।
  संपूरिय वि [संपूरित ] पूर्ण किया हुआ; "संपूरिय-
   दोहलां" ( महा; सणा )।
  संपेरल पुं [ संपीड ] दवाव; ( पडम ८, २७२ )।
  संपेस सक [संब--- भेजना। संपेसदः (महाः
🚚अवि ) ।
  संपेस पुं [ संप्रंप ] प्रेपण, भेजना; ( णाया १, ८---पत
   १४७)।
  संपेसण न [ संद्रेपण ] ऊपर देखो; ( ग्णाया १, ८—पत
   १४६; स ३७६; गउड; भवि )।
  संपेसिय वि [ संदेपित] भेजा हुग्रा; ( सुर १६, ११५)।
  संपेह सक [ संप्र+ईक्ष् ] देखना, निरीक्षण करना। संपेहइ,
   संपेहेइ; ( दसचू २, १२; पि ३२३; भग; उवा; कप्प )।
   संक्-संपेहाए, संपेहित्ता; ( त्राचा १, २, ४, ४; १,
   ५, ३, २; स्त्र २, २, १; भग )।
  संपेहा स्त्री [संप्रेक्षा ] पर्यालोचन;(ग्राचा १, २, २, ६)।
  संफ न [दे] कुमुद, चन्द्र-कमल; (दे ८, १)।
  संकाल सक [सं+पाटय्] फाड़ना, चीरना। संफालहः,
   (भवि)।
🕽 संकानी स्त्री [दें ] पंक्ति, श्रेिण; ( दे ८, ५ )।
  संफास सक [ सं + स्पृश् ] स्पर्श करना, छूना। "माइ-
   टटार्ग संफासे" ( आचा २, १, ३, ३; २, १, ५, ५; २,
    १, ६, २; ४; ५)।
  संफास पुं [ संस्पशे ] स्पर्श; ( ग्राचा; उप ६४८ टी;
   पव २ टी; हे १, ४३; पडि )।
  संफासण न [संस्पर्शन] ऊपर देखो; "त्र्राणावीरिय-
```

संफासण्यभावतो" (पंचा १०, २८)। संफिट पुं [दें ] संयोग, मेलन; ( आ १६ )। **संपुत्वल** वि [ **संपु**त्वल ] विकसित; ( प्राक्त १४ )। संफुसिय वि [संग्रुष्ट ] प्रमार्जित; "दसंग्पकरनियरसंफुसिय-दिसिमुहमला" ( सुपा २६३ )। संव पुं [ शाम्व ] १ श्रीकृष्ण वासुदेव का एक पुल; (गाया १, ५—पत १००; अर्त १४)। २ राजा कुमारपाल के समय का एक शेठ; ( कुप्र १४३ )। संव पुंन [ शम्ब ] वज्र, इन्द्र का त्रायुध; (सुर १६, ५०)। **संबंध**ंसक [सं+यन्य्] १ जोड़ना । २ नाता करना । कर्म---संवज्भःइ; ( चेइय ७२७ )। संवंध पुं [ संबन्ध ] १ संसर्ग, संग; ( भवि )। २ संयोग; (कम्म १, ३५)। ३ नाता, सगाई, रिश्नेदारी; (स्वम ४३)। ४ योजना, मेलः (वव ५)। संबंधि वि [संवन्धिन्] संबन्ध रखने वाला; ( उवा; सम्म ११७; स ५३६ )। संवर पुं [शम्बर ] मृग-विशेष, हरिण की एक जाति; ( पग्ह '१, १-पत्न ७; दे ८, ६; कुप्र ४२६)। संवल पुन [शम्बल] १ पाथेय, रास्ते में खाने का भोजन; "धन्नागां चिय परलायसंवलाे मिलइ नन्नागां" (सम्मत्त १५७; पात्र्य; सुर १६, ५०; दे ६, १०८; महा; भवि; सुपा ६४ )। २ एक नागकुमार देव; ( स्रावम )। संवित देखों सिवित = शिम्यिति; ( ग्राचा २, १, १०, ४)। संवित पुंस्ती शास्मिलि विज्ञ-विशेष, सेमल का पेड़; ( सुर २, २३४; ८, ५७ )। देखो सिवलि । संवाधा देखो संवाहा; ( पउम २, ८६ )। संवाह सक [सं+वाध् ] १ पीड़ा करना। २ दवाना, चंप्पी करना । संबाहजा; (निचू ३)। संवाह पुं [ संवाध्र ] १ नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की प्रभूत वस्ती हो वह शहर; (उत्त ३०, १६)। २ पीडा; "संबाहा वहवे भुजो दुरइकमा अजा-णुत्रो अपासश्रो" ( श्राचा )। ३ वि. संकीर्ण, सकड़ा; "संवाहं संकिएगां" (पात्र )। संवाहण न [संवाधन] देखो संवाहण; ( आचा १, ६, ४, २)। संवाहणा स्त्री [ संवाधना ] देखो संवाहणाः ( श्रीप )। संवाहणी स्त्री [संबाधनी] विद्या-विशेषः; (पउम ७,

१३७)। संवाहा स्त्री [संवाधा ] १ पीड़ा; ( श्राचा १, ५, ४, २)। २ ऋंग-मर्दन, चप्पीः (निचू ३)। संवाहिय वि [ संवाधित ] १ पीडित; ( स्त्र १, ५, २, १८)। २ देखो संवाहिय; ( ग्रौप )। संवुक्त पुं [ शम्वूक ] १ गंख; ( ठा ४, २—पत २१६; सुपा ५०; १६५)। २ रावरा का एक भागिनेय---खर--दूषरा का पुतः ( पउम ४३, १८ )। ३ एक गाँव का । नामः (राज)। "विद्या स्त्री ["विर्ता ] शंख के आवर्त के समान भिज्ञा-चर्या; ( उत्त ३०, १६ )। देखो **संवूअ** । संवुज्भ सक [सं + बुध् ] समक्तना, ज्ञान पाना। संबुज्मइ, संबुज्भांति, संबुज्भाहः ( महाः, स ४८६ः स्त्र्य १, २, १, १: वै ७३ )। वकु—**संयुउभमाण**; ( स्त्राचा १, १, २, ų ) l संबुद्ध वि [ संबुद्ध ] ज्ञान-प्राप्तः; ( उवाः; महा )। संवुद्धि स्त्री [ संबुद्धि:] ज्ञान, वोधः ( श्रज्भ ३६ )। संव्रा पुं [शम्वृक ] जल-शुक्ति, शुक्ति के त्राकार का जल-जंतु विशेषः ( दे ८, १६ः गउड )। संवोधि स्त्री [संवोधि] सत्य धर्म की प्राप्तिः; (धर्मसं १३६६ )। संवोह सक [सं+वोधय्] १ समभाना, बुभाना; २ त्राम-न्वर्ण करना । ३ विज्ञप्ति करना । संवोहइ, संवोहेइ; ( भवि; महा )। कवकु—संवोहिज्जमाणः ( गाया १, १४ )। कु—संबोहेअन्यः (ठा ४, ३—पत २४३)। संबोह पुं [ संबोध] ज्ञान, वोध, समकः; ( त्र्यात्म २० )। संबोहण न [संबोधन] १ ऊपर देखो; (विसे २३३२; सुख १०, १; चेइय ७७५)। २ ऋामन्त्रमाः; (गउड)। ३ विज्ञितिः; ( गाया १, ८—पत्र १५१ )। संबोहि देखो संबोधिः ( उप पृ १७६; वै ७३ )। संवोहिश्र वि [संवोधित] १ समभाया हुन्रा; (यति ४८)। २ विज्ञापितः ( गाया १, ५—पत्र १५१ )। संभंत वि [ संभ्रान्त ] १ भीत, ववड़ाया हुन्रा, तस्त; ( उत्त १८, ७; महा; गउड )। २ पुंन. प्रथम नरक का पाँचवा नरकेन्द्रक-नरकस्थान-विशेषः (देवेन्द्र ४)। ३ न. भय, घवराहट; ( महा )। संभंति स्त्री [संभ्रान्ति] संभ्रम, उत्सुकता; (भग १६, ५---पत ७०६)। संभंतिय वि [ सांभ्रान्तिक ] संभ्रम से वना हुन्नाः ( भग

१६, ५—पत ७०६ )। संभग वि [ संभग्न ] चूर्णित; ( उत्त १६, ६१ )। संभण सक [सं+भण्] कहना। संक्-संभणिअ; (पिंग)। संभोणिअ वि [ संभणित ] कथित, उक्तः; ( पिंग )। संभम सक [सं+भ्रम्] १ त्रितिराय भ्रमण करना। २ त्र्यक. भय-भीत होना, धवडाना। वकु—संभमंत; (पि २७५ )। संभम पुं [ संभ्रम ] १ त्रादरः, "संभमो त्रायरो पयत्तो य" (पात्र)। २ भय, घवराहट, चोभ; "संखोही संभमीतासी" (पात्र्य; प्रास् १०५; महा)। ३ उत्सुकता; ( ऋोप )। संभर सक [सं+भृ] १ धारण करना। २ पोपण करना। ३ संचीप करना, संकोच करना। वक् संभरभाणः (सं ७, ४१)। संक्र—संभरि (अप); (पिंग)। संभर सक [सं+स्मृ]स्मरण करना, याद करना। संभरेइ, संभरिमो; (महा; पि ४५५)। वकु-संभरंत, संभर-माण; ( गा २६; सुपा ३१७; सं ७, ४१)। क्र—संभर-णिज्ज, संभरणोय; ( धम्मो १८; उप ५३८ टी )। 🔍 संभरण न [संस्मरण] स्मरण, याद; (गा २२२: गाया १, १—पत्र ७१; दे ७, २५; उवकु १४ )। संभरणा स्त्री [संस्मरणा] ऊपर देखो; (उप ५३० टी )। **संभरावि**अ वि [ **संस्मारित** ] याद कराया हुच्चा; ( दे ८, २५; कुप्र ४२१ )। संभरिअ वि [ संस्मृत ] याद किया हुन्ना; ( गउड; काप्र **582)। संभ**छ सक [ **सं+स्मृ** ] याद करना। संमल्लइ; ( उप पृ ११३)। कमें—संभित्तिजइ; (वजा ८०)। वक्-संभित्र ( ऋप ); ( पिंग २६७ )। संभल सक [ सं+भल् ] १ सुनना; गुजराती में 'सामळवुं'। २ अक. सम्भलना, सावधान होना । संभलइ; ( भवि )। "संभलसु मह पइन्न" (सम्मत्त २१७)। संकृ—संभलि ( ऋप ); ( पिंग २८६ )। संभली स्त्री [ दें: संभली ] १ दूती; (दे ८, ६; वव ५)। २ कुड़नी, पर-पुरुष के साथ ग्रान्य स्त्री का योग कराने वाली स्त्री; (कुमा)। संभव अक [सं+भू] १ उत्पन्न होना। २ संभावना होना, उत्कट संशय होना । संभवइ; (पि ४७५; काल; भवि )।

वकु—संभवंत; ( सुपा ५६ )। कृ—संभव्व; ( श्रा १२; स्यमि ६५)। संभव पुं [ संभव ] १ उत्पत्तिः (महाः उवः हे ४, ३६५) । २ संभावनाः ( भवि )। ३ वर्तमान अवसिपिणी काल में उत्पन्न तीसरे जिनदेव का नाम; (सम ४३; पडि)। ४ एक जैन मुनि जो दूसरे वासुदेव के पूर्व-जन्म के गुरू थे; ( पडम २०, १७६ )। ५ कला-विशेप; ( ग्रीप )। संभव पुं दि ] प्रसव-जरा, प्रस्ति सं- होने वाला बृढ़ापा; (इ.५,४)। संभव ( ग्रप ) देखों संभम=संभ्रम; ( भवि )। संभवि वि [संभविन् ] जिसका संभव हो वहः ( पंच ५, २५; भास ३५) : संभविय देखो संभूअ: ( चेइय ५५६)। संभव्य देखो संभय = सं + भू। संभाणय न [ संभाणक ] गुजरात का एक प्राचीन नगर; (राज)। संभार सक [सं+भारय्] मसाला सं संस्कृत करना, ◄ वासित करना । संभारेइ, संभारंति, संभारेह; ( गाया १, १२—पत्र १७५; १७६)। संक्र—संभारिय; (पिंड १६३)। कृ—सं**भारणिज्ञ**; ( णाया १, १२)। संभार पु [ संभार ] १ तमूह, जत्यां; "उत्तुंगर्थमतंभार-भासमार्गां करावए राया" ( उप ६४८ टी; श्रावक १३०)। २ मसाला, शाक त्रादि में ऊपर डाला जाता मसाला; ( गाया १, १६-पन १६६ )। ३ परिग्रह, द्रव्य-संचय; ( पगह १, ५-पत ६२ )। ४ अवश्यतया कर्म का वेदन; ( त्य्र २, ७, ११ )। संभारिअ वि [ संस्मृत ] याद किया हुआ; (सं १४, ६५)। संभारिअ वि [ संस्मारित ] याद कराया हुन्ना; ( गाया १, १-पत ७१; मुर १४, २३५ )। संभाल सक [ सं+भालय् ] संभालना । संभालहः; (भवि)। संभाल पुं [ संभाल ] खोज, अन्वेपर्याः; "इदिए स्रम्म जा न जगाणीए पायपणामनिमित्तं समागत्रो ताव संभालो जात्रो तस्स, न कत्थवि जाव पउत्ती कहंचि उवलदा" ( उप २२० टी )। संभालिय वि [संभालित ] संभाला हुन्ना; (सण्)। संभाव सक [ सं+भावय् ] १ संभावना करना । २ प्रसन्न नजर से देखना। "न संभावित अवरोहं" (मोह ६);

संभावेमि, ( संवंग ४ ); संभावेहि, ( मोह २६ )। कर्म-संभावीत्र्यदि ( शों ); ( नाट—मृच्छ २६० )। वक्-संभावअंतः ( नाट—शक्तु १३४ )। संक्र—संभाविथः; ( नाट---शकु ६७ )। इ--संभावणिज्ज, संभावणीय; ( उप ७६८ टी; स ६१; श्रा २३)। संभाव अक [लुभ्] लोभ करना, आसक्ति करना। संभावइः ( हे ४, १५३; पड् )। संभावणा स्त्री [ संभावना ] संभव; ( सं ८, १६; गउड) संभावि वि [संभाविन् ] जिसका संभव हो वह: ( श्रा १४)। संभाविश्र वि [ संभावित ] जिसकी संभावना की गई हो वह; ( नाट-विक ३४ )। संभास सक [ सं+भाप् ] वातचीत करना, त्रालाप करना। कु—संभासणीयः ( सुपा ११५ )। संभास पुं [ संभाप ] संभापया, वार्तालापः ( उप पृ ११२: संबोध २१; सगा; काल: मुपा ११५; ५४२ )। संभासण न [ संभापण ] जपर देखां; ( भवि )। संभासा स्त्री [ संभापा ] संभापण, वातचीत; ( श्रीप )। संभासि वि [ संभाप ] संभाषयाः "संभातिस्सायारिहो" (काल)। संभासिय वि [संभापित ] जिसके साथ संभापण-वार्तासाप किया गया हो वह; ( महा )। संभिडण न [संभेदन ] त्रावातः ( गउड )। संभिष्ण) वि [संभिन्न] १ परिपूर्ण; (पव १६८)। संभिन्न ∫२ किंचिट् न्यून, कुछ कम; (देवेन्द्र ३४२)। ३ व्याप्तः ४ विलकुल भिन्न-भेद वालाः (पगह २, १—पत्र ६६)। ५ खंडित; ( दसचू १, १३ ) °सोअ वि [ अंगतस्, अोतु ] लिव्ध-विशेष वाला, शरीर के कोई भी ब्रांग से शब्द को स्पष्ट रूप से सुनने की शक्ति वाला: (पग्ह २, १-पत्र हैहै; ऋोप )। संभिन्न न [ दे ] त्रावात; (गउड ६३४ टी )। संभिय वि [संभृत ] १ पुन्टः; "ग्रारंभसंभिया" (स्त्र १, ६, ३)। २ संस्कार-युक्त, संस्कृत; "वहुसंभारसंभिए" ( गाया १, १६्—पत १८६; स ६८; विसे २६३)। संभु पुं [ शम्भु ] १ शिव, शंकर; (सुपा २४०; सार्ध १३५; समु १५०)। २ रावरा का एक सुभट; (पडम ५६, २)। ३ छन्द-विशेष; (पिंग)। विरिणी स्त्री [ "गृहिणो ] गौरी, पार्वती; ( सुपा ४४२ )।

संभुंज सक [सं+भुज्] साथ भोजन करना, एक संगडली में बैठ कर भोजन करना। संभुंजइ; (कस)। हेकु—संभुंजित्तए; ( स्त्र्य २, ७, १६; ठा २, १—पत ५६)। संभंजणा स्त्री [संभोजना] एकल भोजन-ज्यवहार; (पंचु)। संभूत्ळ वि [ दे ] दुर्जन, खल; ( दे ८, ७ )। संभूअ वि [संभूत] १ उत्पन्न, संजात; (सुपा ४०; ५०७: महा )। २ पुं. एक जैन मुनि जो प्रथम वासुदेव के पूर्वजन्म में गुरू थे; (सम १५३; पडम २०, १७६)। ३ एक प्रसिद्ध जैन महर्षि जो स्थूलभद्र मुनि के गुरू थे; ( धर्मेवि ३८; सार्ध १३)। ४ व्यक्ति-वाचक नाम; ( महा )। °विजय पुं [ °विजय ] एक जैन महर्षि; ( कुप्र ४५३; विपा २, ५ )। संभूइ स्त्री [संभूति] १ उत्पत्ति; (पउम १७, ६८; गा ६५४; सुर ११, १३५; पव २४४)। २ श्रेष्ठ विस्ति; (सार्घ १३)। संभूस सक [सं + भूष्] अलंकत करना । संभ्सहः; (सर्गा) । समोअ पुं [ संमोग ] सुनदर भागः; ( सुपा ४६८: कप्पू)। देखो संभोग। संभोइश्र वि [ सांभोगिक ] समान सामाचारी-क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके साथ खान-पान चादि का व्यवहार हो सके ऐसा साधु; (ऋोघभा २०; पंचा ५, ४१; द्र ५०)। संभोग पुं [ संभोग ] समान सामाचारी वाले साधुत्रों का एकत्र भोजनादि-व्यवहारः ( सम २१: श्रौपः कस )। संभोगि वि [संभोगिन्] देखा संभोइअ; (कुप्र १७२)। संभोगिय देखो संभोइअ; (ठा ३, ३--पत्र १३६)। संमद स्त्रो [संमति] १ त्रमुनमितः; (स्त्र्य १, ८, १४; विसे २२०६)। २ पं. वायुकाय, पवन; ३ वायुकाय का স্থাফিতানা देव; ( ठा ५, १—पत्र २६२ )। संमज्ज पुं [ संमाजें ] संमार्जन, साफ करना; (विसे ६२५)। संमज्जग पुं [ संमज्जक ] वानप्रस्थ तापसों की एक जातिः ( ऋौप )। संमज्जण न [संमाजेन ] साफ करना, प्रमार्जन; ( अभि ११५६ )। संमज्जणी स्त्री [संपार्जनो ] माडू; (दे ६, १७)। संमिज्जिय वि [ संमाजित ] साफ किया हुन्नाः ( सुपा ५४; ऋौप; मवि )। संमद्द वि [ संसृष्ट ] १ प्रमार्जित, सफा किया हुआ; ( राय

१००; ग्रीप; पव १३३)। २ पूर्ण भरा हुन्रा; ( जीवस ११६; पव १५५)। संमङ्ख् पुं [संमर्दि] १ युद्ध, लडाई; (हे २, ३६)। २ ू परस्पर संघर्ष; ( हे २, ३६; कुमा )। संमङ्क्षित वि [ संमर्दित ] संबृष्ट; ( हे २, ३६ )। संमद्द सक [ सं + मृदु ] मर्दन करना । संक्र—संमद्दिआ; (दस ५, २, १६)। संमद्द देखो संमहु; ( उप १३६ टी; पात्र्य; दे १, ६३; मुपा २२२; प्राकृ ८६ )। संमद्दा स्त्रो [ संमर्दा ] प्रत्युपेक्तरणा-विशेष, वस्त्र के कोनों को मध्य भाग में रखकर अथवा उपिध पर वैठकर जो श्रोवभा १६२)। संमय वि [ संमत ] १ ऋनुमतः २ ऋभीष्टः ( उव ) । संमविय वि [ संमापित ] नापा हुआ; ( भवि )। संमा अक [सं + मा] समाना, अटना । संमाइ; (कुप्र २७७)। संमाण सक [ सं + मानय् ] त्रादर करना, गौरव करना संमार्गाइ, संमार्गोइ, संमार्गिति, संमार्गोमो; ( भवि; उवा; महा; कप्प; पि ४७०)। भवि—संमाग्रीहिंति; (पि ५२८)। वकु—संमाणंत, संमाणेंतः ( सुपा २२४; पउम १०५, ७६)। संक्र—संमाणिऊण, संमाणेऊण, संमाणिता; ( महा; कप्प )। कवकु—संप्राणिज्जमाण; ( कोल )। क्--संमाणणिज्जः; (खाया १, १ टी---पत्न ४; उवा)। संमाण पुं [ संमान ] ख्रादर, गारव; ( उव; हे ४, ३१६; नाट--मालवि ६३)। **संमाणण न [ संमानन ]** ऊपर देखो; ( सुपा २०८ )। संमाणिय वि [ संमानितः] जिसका च्रादर किया गया हो वह; (कप्प; महा)। संमिद (शो) वि [संमित] १ तुल्य, समान; २ समान परिमाण वाला; ( अभि १८६)। संमिल अक [सं+िमल्] मिलना। संमिलहः; (भिव )। संमिलिअ वि [संमिलित] मिला हुन्रा; (भवि)। . संमिटल अक [सं+मोल् ] सकुचाना, संकोच करना। संमिल्लाइ; ( हे ४, २३२; षड्; घात्वा १५५ )। संमिस्स वि [संमिश्र ] १ मिला हुत्रा, युक्तः (महा )। २ उलड़ी हुई छाल वाला; ( ऋाचा २, १, ८, ६ )। संमाल देखो संमिल्ल । संमीलइ; (हे ४, २३२: षड् )।

संमीलिअ वि [ संमीलित ] संकुचित; ( से १२, १ )। संमीस देखो संमिस्स; ( सुर २, १११; सण् )। संमुद्द पुं [ संमुचि ] भारतवर्ष में भविष्य में हाने वाला 🍑 एक कुलकर पुरुष; (ठा १०—पत्र ५१८)। संमुच्छ अक [ सं+मूच्छ् ] उत्पन्न होना। "एतासि ए लेसाणं अंतरेसु अपणातरीओ छिएणालेसाओं संमुच्छंति" ( सुज १ )। संमुच्छण स्त्रीन [संमूच्छन] स्त्री-पुरुप के संयोग के विना ही यूकादि की तरह होती जीवों की उत्पत्ति; (धर्मसं १०१७); स्त्री---°णा; (धर्मसं १०३१)। संमुच्छिम वि [संमूच्छिम] स्त्री-पुरुष के समागम के विना उत्पन्न होने वाला प्राग्ती; ( ग्रान्ता; ठा ५, ३---पत ३३४; सम १४६; जी २३ )। संमुच्छिय वि [ संमूच्छित ] उत्पन्नः ( सुज ६ )। संमुज्भ श्रक [सं+मुह् ] मोह करना, मुग्ध होना संमुज्भहः ( संबोध ५२ )। संमुत्त देखो समुत्त; (राज)। ्र**संसुल** सक [ सं+मृश् ] पूर्ण रूप से स्पर्श करना ।वकु---संमुसमाणः; ( भग ८, ३---पत्न ३६५)। संमुह वि [ संमुख ] सामने आया हुआ; (हे १, २६; ४, ३६५; ४१४; महा )। स्त्रो---°हो; ( काप्र ७२३ )। संमृढ वि [ संमृढ ] जड़, विमृढ; ( पात्र्य; सुपा ५४० )। संमेअ पुं [ संमेत ] १ पर्वत-विशेष जो आजकल 'पारस-नाथ पहाड़' के नाम से प्रसिद्ध है; ( ग्णाया १, ५--पत १५४; कप्प; महा; सुपा २११; ५८४; विवे १८)। २ राम का एक सुभट; ( पउम ५६, ३७ )। संमेल पुं [संमेल] परिजन अथवा मिलों का जिमनवार, प्रीति-भोजनः ( त्र्याचा २, १, ४, १)। संमोह पुं [ संमोह ] १ मृदता, अज्ञान; (अग्रा; स ३५८)। २ मृच्छी; (सिक्खा ४२)।३ दुःख, कप्टः,(से३, १३)। ४ संनिपात रोग; (उप १६०)। सिमोह न [ सांमोह ] १ मिथ्यात्व का एक भेद-रागी को देव, संगी-परिग्रही-को गुरु और हिंसा का धर्म मानना; ( संबोध ५२)। २ वि. संमोह-संबन्धो; ''( ठा ४, ४—पत्र २७४), स्त्री—'हा, 'ही; ( टा ४, ४ टी— पल २७४; बृह १)। संमोहण न [संमोहन ] १ मोहित करना। २ मृच्छित करना; (कुप्र २५०)।

संमोहा स्त्री [संमोहा] छन्द-विशेषः (पिंग)। संरंभ पुं [ संरम्भ ] १ हिंसा करने का संकल्पः "संकल्पा संरंभो" (संबोध ४१; श्रा ७)। २ आटोप; (कुमा १, २१; ६, ६२)।३ उद्यम; (कुमा ५, ७०)।४ कीय. गुस्सा; (पात्र )। संरक्षम वि [ संरक्षक ] अच्छी तरह रक्षा करने वाला; ( साया १, १८--पन २४० )। संख्यण न [संस्थण] समीचीन रक्तणः; (गाया १, १४; पि ३६१ )। संरवखय देखो संरवखगः ( उत्त २६, ३१ )। संरद्ध सक [सं+राघ्] पकाना। क्-संरद्धियन्त्रः ( कुप्र ३७ )। संरुंध सक [सं+रुध्] रोकना, अटकाना । कर्म--मंरुंधि-जद, संरुज्भद्द; (हे ४, २४८)। भवि---संरु विहिद्द, संरु िमहिइ; (हे ४, २४८)। संरोह पुं [ संरोध ] ब्राटकाव; ( कुप्र ५१; पव २३८ )। संरोहणी स्त्री [संरोहणी] याव की नभान वाली ञ्जोषधि-विशेषः ( मुपा २१७ )। संलक्ख सक [सं + लक्ष्य ] पिछानना । कर्म--संलक्ष्यो-ग्रदि ( शौ ); ( नाट---वेग्गी ७८ )। संलग्ग वि [ संलग्न ] लगा हुआ, संयुक्तः; ( मुपा २२६ )। संलिगर वि [ संलिगत ] संयुक्त होने वाला, जुड़ने वाला; ( श्रोघ ६८ )। संलत्त वि [संलिपत ] संभापित, उक्त, कथितः (नुर ३, ६१; सुपा ३२६; ३८४; महा )। संलप्प नीचे देखो। संख्य सक [सं+छप्] सभापरा। करना। मंजवह, मंजविम; ( महा; पव १४८ )। वक्क—संत्रव्यमाण; ( गाया १, १—पत्र १३; कप्प )। क्र—संतरपः( राज )। संख्य पुं [ संखाप ] संभापगा, वार्तालाप; (स्झिन ५८)। संटाव सक [ सं+लाप्य् ] वानचीत करना। मंनावितिः (कप्प)। **संलाब** देखी **संलब**≕संलाप; ( श्रीप; से २, ३६; गउड; श्राई)। संलाविअ वि [ संलापित ] १ उक्त, कथित; २ कहन-वाया हुन्त्रा; (गा १११)। संलिङ् वि [संश्लिष्ट ] संयुक्तः ( मंत्रीय १६ )। संलिह सक [सं+िलिख्] १ निर्लेष करना ! २ गरीर

अपदि का शोषण करना, कुश करना । ३ घिसना। ४ रेखा करना। संलिहिजा; (आचा २, ३, २, ३)। संलिहे; ( उत्त ३६, २४६; दस ८, ४; ७)। संक्र—संलिहिय; (कप्प)। संलिहिय वि [ संलिखित ] जिसने तपश्चर्या सं शरीर त्र्यादि का शोषण किया हो वह; (स १३०)। संलीढ वि [ संलीढ ] संलेखना-युक्तः; ( गांदि २०६ )। संलीण वि [ संलीन ] जिसने इन्द्रिय तथा कषाय आदि को काबू में किया हो वह, संवृत; ( पव ६ )। संलोणया स्त्री [ संलीनता ] तप-विशेष, शरीर च्रादि का संगोपनः ( सम ११; नव २८; पव ६ )। संलुंच सक [सं + लुब्च् ] काटना । कवक्--"संलुंच-माणा सुर्पाएहिं" (त्राचा १, ६, ३, ६)। संक्र—संस्टुं-चिआ; ( दस ५, २, १४ )। संलेहणा स्त्री [संलेखना ] शरीर, कषाय त्र्यादि का शोषसा, श्रनशन-व्रत से शरीर-त्याग का श्रनुष्ठान; ( सम ११६; सुपा ६४८) । **ंसुअ न** [ **ंध्रुत**] ग्रन्थ-विशेष; ( गांदि २०२)। संलेहा स्त्री [ संलेखा ] ऊपर देखो; ( उत्त ३६६, २५०; सुपा ६४८)। संलोअ पुं [ संलोक ] १ दर्शन, अवलोकनः ( आचा '२, १, ६, २; उत्त २४, १६; पव ६१ )। २ दृष्टि-पात, दृष्टि-प्रचार; ३ जगत् , संपूर्ण लोक; ४ प्रकाश; (राज) । ५ वि. दृष्टि-प्रचार वाला, जिस पर दृष्टि पड़ सकती हो वह: ( उत्त २४, १६)। संलोक सक [ सं+लोक् ] देखना । कृ—संलोकणिज्जः ( स्थ्र १, ४, १, ३० )। संबद्धर पुं [संव्यतिकर ] व्यतिसंबन्ध, विपरीत प्रसंगः ( उव )। संवगा पुं [ संवर्ग ] १ गुणान, गुणाकार; ( वव १; जीवस १५४)। २ गुणित, जिसका गुणाकार किया गया हो वहः (राज)। संवच्छर पुं [ संवत्सर] वर्ष, साल; ( उव; हे २, २१) । ंपडिलेहणग**ःन [°प्रतिलेखनक**] वर्ष-गाँठ, वर्ष की पूर्णता के दिन किया जाता उत्सवः ( ग्णाया १, ८-पत १३१; भग; अंत )। संवच्छरिय पुं [सांवत्सरिक] १ जोतिषी, ज्योतिष

शास्त्र का विद्वानः, (स ३४; कुप्र ३२)। २ वि. संवत्सर-

संबंधी, वार्षिक; (धर्मवि १२६; पडि )। संवच्छल देखो संवच्छर; ( हे २, २१ )। संबद्ध सक [सं | वर्तयू ] १ एक स्थान में रखना। २ संकुचित करना । संबट्टेइ; ( ऋोप ) । संबट्टेजा; ( ऋाचा 🔭 १, ८, ६, ३)। संक्**—संवद्वदत्ता**; (ठा २, ४—पत ८६), **संवद्दिता**; ( श्राचा १, ८, ६, ३)। संवद्व पुं [ संवर्त ] १ पीड़ा; ( उप २६६ )। २ भय-भीत लोगों का समवाय-समृहः ( उत्त ३०, १७ )। ३ वायु-विशेष, तृरा को उड़ाने वाला वायु; (परारा १-पत २६)। ४ ऋपवर्तनः (ठा २, ३—पत्र ६७)। ५ घेराः; इ जहाँ पर बहुत गाँवों के लोग एक ित हो कर रहे वह स्थान, दुर्ग त्र्रादि; (राज)। देखो संवत्त । संबद्धइअ वि [ संवर्तिकत ] त्फान में फँसा हुन्राः (उप पृ १४३)। संबद्दग पुं [ संवर्तक ] वायु-विशेषः; ( सुपा ४१ )। देखा सवद्य । संवद्दण न [ संवर्तन ] १ जहाँ पर अनेक मार्ग मिलते ही वह स्थानः ( गाया १, २—पत्र ७६ )। २ अपवर्तन् (विसं २०४५)। संबद्ध्य पुं [ संवर्तक ] अपवर्तेन; (टा २, ३—पत्र ६७)। देखो संबद्दग । संवद्धिअ वि [दे संवतित ] संवृत, संकोचितः (दे ८, १२)। संबद्धिअ वि [ संबतित ] १ पिंडीभृत, एकलित: ( वव १)। २ संवर्त-युक्तः; (हे २, ३०)। संवड्ढ अक [ सं+वृध् ] वढ़ना। संवड्ढइ; ( महा )। संवड्टण देखो संवद्धणः ( अभि ४१ )। संबङ्घिश्र वि [ संबृद्ध ] वढ़ा हुच्चा; ( महा )। संबङ्घिअ वि [संबधित] वढ़ाया हुन्नाः (नाट-रता २२)। संवत्त पुं [संवर्त ] १ प्रलय काल; (सं ५, ७१; १०, २२)। २ वायु-विशेषः; "जुर्गतसरिसं संवत्तवायं विडर्ब्वि ऊर्ण" ( कुप्र ६६)। ३ मेघ; ४ मेघ का अधिपति-विशेष: ५ वृत्त-विशेष, बहेड़ा का पेड़; ६ एक स्मृतिकार मुनि; ( संन्नि १० )। देखो संचट्ट = संवर्त । संवत्तण देखो संबद्दण; ( हे २, ३० )। संवत्तय वि [ संवर्तक ] १ अपवर्तन-कर्ता; २ पुं. बलदेव: ३ वडवानलः; ( हे २, ३०; प्राप्न )।

संवत्तुवत्त पुं [संवतो द्वर्त ] उलट-पुलट; (स १७४; २५८)।

संबद्धण न [ संबर्धन ] १ वृद्धि, बढ़ाब; २ वि वृद्धि करने बाला; ( भवि; स ७२७)।

संवय सक [ सं + वद् ] १ वोलना, कहना। २ प्रमाणित करना, सत्य सावित करना। संवयह, संवएजा; (कुप्र १८७; स्त्र्य १, १४, २०)। वक् — संवयंत; (धर्मसं ८८३)। संवय वि [ संवृत ] आवृत, आच्छादित; (कुप्र ३६)। संवर सक [ सं + वृ ] १ निरोध करना, रोकना। २ कर्म को रोकना। ३ वँध करना। ४ हकना। ५ गोपन करना। संवरह, संवरित, संवरेनि; (भग; भवि; सणा; हास्य १३०; पव २३६ टी); संवरेहि; (कुप्र ३११)। वक् — संवरेनमाण; (भग)। संक — संवरेवि; (महा)।

संवर पुं [ संवर ] १ कर्म-निरोध, नृतन कर्म-वन्ध का अटकाव; ( भग; पराह १, १; नव १ )। २ भारतवर्ष में होने वाले अटारहवें जिनदेव; ( पव ४६; सम १५४ )। ३ चांधे जिनदेव के पिता का नाम; ( सम १५० )। ४ एक जौन मुनि; ( पउम २०, २० )। ५ पशु-विशेष; ( कुप्र १०४ )। ६ दैत्य-विशेष; ७ मत्स्य को एक जाति; ( हे १, १७७ )।

संवरण न [संवरण] १ निरोध, श्राटकाव; (पंचा १, ४४), "श्रासवदाराण संवरणं" (श्रु ७)। २ गोपन; (गा १६६; सुपा ३०१)। ३ संकोचन, समेटन; (गा २७०)। ४ प्रत्याख्यान, परित्याग; (श्रोघ ३७; विसे २६१२; श्रावक ३३३)। ५ श्रावक के वारह वर्तों का श्रंगीकार; (सम्मत्त १५२)। ६ श्रावक, श्राहार-परित्याग; (उप पृ १७६)। ७ विवाह, लग्न, शादी; (पउम ४६, २३)। ५ विरोकने वाला; (पव १२३)।

संवरिअ वि [संवृत ] १ आसंवित, आराधित; "एविमिगां संवरस्त दारं सम्मं संवरियं होइ" (पगह २, १—पत १०१)। २ संकोचित; (दे ८, १२)। ३ आच्छादित; (वृह ३)।

संबर्खण न [ संबर्खन ] मिलन; ( गउड; नाट—मालती ५७ )।

संबिलिअ वि [ संबिलित ] १ व्यातः; (गा ७५ः सुर ६, ७६ः, ८, ४३ः रुक्मि ६०)। २ युक्त, मिलितः, मिश्रितः; (सुर ३, ७८ः; धर्मवि १३६), "सरसा वि दुमा दावा- यालेगा डज्मति सुक्ससंबिलिया" (वजा १४)।

संववहार पुं [ संव्यवहार ] व्यवहार; ( विसे १८५३ )। संवस अक [सं+वस् ] १ साथ में रहना। २ रहना, वास करना। ३ संभोग करना। संवसह; ( कस )। वकु— संवसमाण; ( ठा ५, २—३१२; ३१४; गच्छ १, ३ )। संकु—संवसित्ता; ( गच्छ १, २ )। हेकु—संवसित्तए; ( ठा २, १—पल ५६ )। कु—संवसेयव्व; ( उप पृ १६ )।

संवह सक [सं+बह्] १ वहन करना। २ श्रक सज होना, तथ्यार होना। वकु—संवहमाण; (सुपा ४६४; खाया १,१३—पत्न १८०)। संकु—संविह्यण; (सख)। संवहण न [संवहन] १ ढोना, वहन करना; (राज)। २ वि. वहन करने वाला; (श्राचा २, ४, २,३; दस ७, २५)।

संबहणिय वि [ सांबहिनक] देखो संवाहिणय; (उवा)। संबहिअ वि [ समूढ] जो सज हुन्रा हो वह, तय्यार बना हुन्रा; "सामित्र पूरित्रपंत्रा स्रम्हे सन्वेवि संबहिस्रा" (सिरि ५६६; सम्मत्त १५७)।

संवाद वि [ संवादिन् ] प्रमाणित करने वाला, सबूत देने वाला; (सुर १२, १७६)।

संवाह्य वि [ संवादित ] १ खतर दिया हुन्ना, जनाया हुन्ना; (स २६६)। २ प्रमाणित; (स २१५)।

संवाद ) पुं [ संवाद ] १ पूर्वज्ञान को सत्य सावित संवाय ) करने वाला ज्ञान, सबूत, प्रमाणः; (धर्मसं १४८; स ३२६; उप ७२८ टी )। २ विवाद, वाक्-क्रलहः;

"इय जान्त्रो संवान्त्रो तेसिं पुत्तस्स कारतो गरुन्त्रो। तो कीरेगां भिषायं रायसमीव समागच्छ॥" (सुपा ३६०)।

संवाय सक [ सं + वाद्य् ] खबर देना, समाचार कहना। संवाएमि, संवाएहि; (स २६१; २६६)।

संबायय पुं[दे] १ नकुल, न्यौला; २ श्येन पत्ती; ( दे ८, ४८)।

संवास सक [सं+वासय्] साथ में रहने देना। हेक्क-संवासेडं; (पंचा १०, ४८ टी)।

संवास पुं [ संवास ] १ सहवास, साथ में निवास; ( उव २२३; टा ४, १—पत १६७; ग्रोघ ६७; हित १७; पंचा ६, १३)। २ मैथुन के लिए स्त्री के साथ निवास; ( टा ४, १—पत १६३)।

संवासिय ( अप ) वि [ समाश्वासित ] जिसको स्राधासन

(सध्)।

दिया गया हो वह; "तिं वयिंग धर्णवर् संवासिउ" (भिव)। संवाह सक [ सं + वाहयू ] १ वहन करना । २ तय्यारी करना । श्रंग-मर्दन-चप्पी करना । संवाहदः ( भवि )। कवकु—संवाहिज्जंतः ( सुपा २००; ३४६ )। संवाह पुं [ संवाह ] १ दुर्ग-विशेष, जहाँ कृषक-लोक धान्य ग्रादि को रक्ता के लिए ले जाकर रखते हैं; ( ठा २, ४—पत्र ८६; पग्रह १, ४—पत्र ६८; ग्रोप; कस )। २ लम, विवाह; ( सुपा २५५ )। संवाहण न [ संवाहन ] १ ग्रंग-मर्दन, चप्पी; ( पगह २, ४-पत १३१; सुर ४, २४७; गा ४६४)। २ संवाधन, विनाशः; (गा ४६४)। ३ पुं. एक राजा का नामः; ( उव )। ४ वि. वहन करने वाला; ( आचा २, ४, २, १०)। संवाहणा स्त्री [ संवाहना ] ऊपर देखोः ( कप्पः श्रीप ) । | संवाहणिय वि [ सांवाहनिक ] भार-वहन करने के काम में त्र्याता वाहन; ( उवा )। संवाहय वि [ संवाहक ] चप्पी करने वाला; ( चारु ३६ )। संवाहिश्र वि [ संवाहित ] जिसका ध्रंग-मर्दन-चपी-किया गया हो वह; (कप्प; सुर ४, २४३)। २ वहन किया हुन्त्राः (भिव )। संविकिण्ण वि [ संविकीण ] अञ्छी तरह न्याप्तः ( परारा २---पत्न १००)। संविक्ख सक [संवि + ईक्ष ] सम भाव से देखना, रागादि-रहित हो कर देखना। वकु-संविकखमाणः ( उत्त १४, ३३)। संविग्ग वि [ संविग्न ] संवेग-युक्त, भव-भीरु, मुक्ति का त्र्यभिलाषी, उत्तम साधुः ( उवः पंचा ५, ४१ः सुर ८, १६६; श्रोधमा ४६ )। संविविषण ) वि [ संविचीर्ण ] संविचरित, त्रासेवित; संविचिन्न )( णाया १, ५ टी-पत्न १००; णाया १, ५--पत ६६)। संविज्ज ग्रक [सं+विद्] विद्यमान होना। संविज्जहः ( सूत्र १, ३, २, १८)। संविद्व सक [ सं + वेष्ट्य ] १ वेष्टन करना, लपेटना। २ पोषर्गा करना । संकु—संविद्वे माण; ( ग्राया १, ३— पल ६१)। संविद्यत्त वि [ समर्जित ] पैदा किया हुन्रा, उपार्जित;

संविणीय वि [ संविनीत ] विनय-युक्तः; ( स्रोवमा १३४)। संवित्त देखो संवीअ; ( स्त्र १, ३, १, १७ )। संवित्त वि [ संवृत्त ] १ संजात, वना हुन्ना; ( सुर ६, ८६ )। २ वि. अञ्छा त्राचरण वाला; ३ विलकुल गाल; 🕈 (सिरि १०६३)। संवित्ति स्त्री [ संवित्ति ] संवेदन, ज्ञान; ( विसं १६२६; धर्मसं २८६)। संविद् सक [सं + त्रिद् ] जानना । "जिच्चमाणो न संविदे" ( उत्त ७, २२ )। संविद्ध वि [संविद्ध] १ संयुक्तः; (उवर १३३)। २ त्र्यभ्यस्तः, ३ दृष्टः, "संविद्धपहे" ( त्र्याचा १, ५, ३, ६ )। संविधा स्त्री [ संविधा ] संविधान, रचना, वनावट; (चारु संविधुण सक [संवि+धू] १ दूर करना । २ परित्याग करना । ३ त्रवगणना, तिरस्कार करना । संक्र—संविधु-णिय, संविधुणित्ताणं; ( श्राचा १, ८, ६, ५; स्त्र १, १६, ४; अपेप )। संविभक्त वि [संविभक्त ] वाँटा हुन्नाः "देवगुरुसंविभक्तं भत्तं" ( कुप्र १५३ )। संविभाअ ) पुं [ संविभाग ] १ विभाग करना, वाँट; संविभाग ∫( साया १, २—पत ८६; उवा; श्रोप )। २ त्रादर, सत्कार; (स ३३४)। संविभागि वि [संविभागिन्] दूसरे को दे कर भोजन करने वाला; ( उत्त ११, ६; दस ६, २, २३ )। संविभाव सक [संवि + भावय् ] पर्याकोचन करना, चिन्तन करना। संकु—संविभाविऊण; (राज)। संविराय श्रक [संवि + राज् ] शोभना । वक्-संवि-रायंत; ( पउम ७, १४६ )। संविद्ध देखो संवेद्छ। वक्च-संविद्धंतः; (वै ४२)। संक्-संविह्लिऊण; ( कुप्र ३१५ )। संविद्यिअ वि [ संवेद्यित ] चालित; ( उवा )। संवित्लिअ देखो संवेत्लिअ=संवेष्टित; ( कुमा )। संविक्ळिअ देखो संवेक्ळिअ=( दे ); ( उवा; जं १ )। संविह पुं [ संविध ] गोशाले का एक उपासक; ( भग ८, ६-पल ३६६)। संविहाण न [संविधान ] १ रचना, बनावट; (सुपा ५८६; धर्मिव १२७; माल १५१; १६३)। २ भेद, प्रकार; ( वै १० )।

संघीअ वि [ संचीत ] १ न्याप्त; ( स्ब्र १, ३, १, १६)। २ परिहित, पहना हुन्त्रा; "संवीयदिव्ववसर्गाो" (धर्मवि ह)। संबुध देखो संबुड; ( हे १, १३१; संचि ४; श्रीप )। चंबुट्ट देखो संबुत्त; ( रंभा ४४ )। संबुड वि [ संवृत ] १ संकट, सकड़ा, अ-विवृत; (ठा ३, १---पत्र १२१)। २ संवर-युक्त, सावद्य प्रवृत्ति से रहित; ( सूच्र १, १, २, २६; पंचा १४, ६; भग )। ३ निरुद्ध, निरोध-प्राप्तः ( स्या १, २, ३, १ )। ४ च्यावृत; ५ संगोपित; ( हे १, १७७ )। ६ न कपाय चौर इन्द्रियों का नियंत्रणः; ( पगह २, ३---पत्र १२३ )। संबुड्ड वि [ संबृद्ध] वढ़ा हुन्ना; (स्त्र २, १, २६; स्रोप)। संबुत्त वि [संवृत्त ] मंजात, बना हुद्या; "पञ्बद्या ते संसारंतकरा मंबुत्ता" ( वमुः कुप्र ४३५; किरात १७; स्वप्न १७; त्र्रिम ८२; उत्तर १४१; महा; सया )। संबुद् देखो संबुद्धः ( प्राकृ ८; १२; प्राप्त )। संबुद्धि स्त्री [ संबृति ] संवरण; ( प्राकृ ८; १२ ) । संबृद्ध वि [ संन्यृद्ध ] १ तय्यार वना हुन्रा, सजित; "जह 🖈 इह नगरनरिंदो सञ्जवलेगांपि एइ संबृढो" ( सुपा ५८५; सुर ६, १५२)। २ वह कर किनारे लगा हुन्ना, वह कर स्थित: "तए गां ते मागंदियदारगा तेगां फलयखंडेगां उतु-( १ व्वु ) ज्ञभमागा २ रयणदीवंतेण संवु( १ वृ ) दा यावि होत्था" ( गाया १, ६--पल १५७ )। संवेअ वि [ संवेद्य ] श्रनुभव-योग्य; ( विसे ३००७ )। संवेअ ) पुं [ संवेग ] १ भय त्रादि के कारण से होती संवेग ∫ त्वरा—शीव्रता; (गउड)। २ भव-वैराग्य, संसार से उदासीनता; ३ मुक्ति का श्रिभिलाप, मुमुक्ता; ( द्र ६३; सम १२६; भग; उव; सुर ८, १६५; सम्मत्त १६६; १६५; सुपा ५४१ )। संवेयण न [ संवेदन ] १ ज्ञान; (धर्मसं ४४; कुप्र १४६)। २ वि. बोध-जनकः स्त्री- "णीः ( टा ४, २-पत २१०)। संवेयण वि [ संवेजन ] संवेग-जनकः; स्त्री-- °णीः; ( ठा 🏲 ४, २— पल २१०)। संवेयण वि [ संवेगन ] ऊपर देखो; ( ठा ४, २—पत २१० )। संचेत्ल सक [ सं+चेत्ल ] चालित करना, कँपाना; (से ७, २६ )। संवेद्दर सक [ सं + वेष्ट् ] लपेटना । संवेदलइ; ( हे ४, २२२; संचि ३६)।

संवेद्छ सक [ दे ] संकेखना, संमेटना, संकुचित करना। संवेल्लेइ; (भग १६, ६—पत ७१२)। वक्-संवेल्लेंत; संवेक्लेमाणः (उवः भग १६, ६)। संक —संवेक्लेऊणः (महा)। संवेक्तिअ वि [ दे ] संवृत, संकुचित; "संवेक्तिम्रं मङिक्तिम्रं" (पाच्यः; दे ८, १२; भग १६, ६—पत ७१२; राय ४५)। **संवे**ब्लिअ वि [ **संवे**ब्लित ] चिलत; ( सं ७, २६ )। संवेल्ळिअ वि [ संवेष्टित ] लपेटा हुन्रा; ( गा ६४६ )। संवेह पुं [ संवेध ] मंयोग; "त्र्यननन्तवराणासंवेहरमणिज्जं गंधच्यं" ( महा ), "ग्रन्नन्तवन्तसंवेहमण्रहरं मोहर्णं पस्रांपि तग्गीयं सोऊरां" ( धर्मवि ६५ )। संस ग्रक [ स्त्रंस् ] खिमकना, गिरना । मंसइ: ( ह ४, १६७; पड्)। संस सक [शंस्] १ कहना। २ प्रशंसा करना। संसद्दः (चेइय ७३७; भवि ), संसंति; (सिरि १८७)। कु---संसणिज्जः ( पउम ११८. ११४ )। संस वि [ सांश ] ऋंश-युक्त, सावयव; ( धर्मसं ७०६ )। संसइ वि [संशयिन्] संशय-कर्ता, शंका-शीलः (विसे १५५७; सुर १३, ७; सुपा १४७ )। **संस**इअ वि [ **संशयित** ] संशय वाला, मंदिग्धः ( पात्र); विसे १५५७; सम १०६; सुर १२, १०८)। संसइअ न [सांशयिक ] मिथ्यात्व-विशेषः ( पंच ४, २; आ ६; सबोध ५२; कम्म ४, ५१)। संसम्म पुंस्री [संसर्भ ] संबन्ध, संग, सोवत; (सुपा ३५८; प्रास् ३१; गउड); स्त्री—°ग्गी; ( खाया १, १ टी-पत १७१; प्रास् ३३; सुपा १७१), "एएगां चिय नेच्छंति साहवो सज्जगोहिं संसरिंग। जम्हा विद्योगविहुरियहिययस्स न घ्रोसहं ऋन्नं" (सुर २, २१६)। संसङ्ज श्रक [सं+सञ्ज्] संवन्ध करना, संसर्ग करना। संसज्जंतिः ( सम्मत्त २२० )। संसज्जिम वि [ संसक्तिमत् ] वीचमें गिरं हुए जीवों से युक्तः; (पिंड ५३८)। संसद्घ वि [ संस्टुष्ट ] १ खर्गिरत, विलिप्त; २ न ख़रिपटत हाथ से दी जाती भिन्ना च्रादि; (च्रोंप)। देखो संसिद्ध । संसण न [ शंसन ] १ कथन; २ प्रशंसा; ३ म्रास्वादन; ''मुत्तविहीर्गा पुगा सुयमपक्कफलसंसगासरिच्छं'' (उप ६४८

टी; उवकु १६)।

संसणिज्ज देखो संस=शंस्। संसत्त वि [ संसक्त ] १ संसर्ग-युक्त, संबद्ध; ( गाया १. ५—पंत १११; भ्रौप; पाग्र; सं ६; उत्त २, १६)। २ श्वापद-जंतु विशेष; ( कप्प )। संसत्ति स्त्री [ संसक्ति ] संसर्गः; ( सम्मत्त १५६ )। संसद्द पुं [ संशब्द ] शब्द, त्र्यावाज; ( सुर २, ११० )। संसप्पा वि [संसर्पक] १ चलने-फिरने वाला; २ पुँ. चींटी ऋादि प्राची; ( ऋाचा १, ८, ८, १)। संसप्पिअ न [दे संसपित ] कूद कर चलना; (दे ८, १५)। संसमण न [ संशमन ] उपशम, शान्तिः; ( पिंड ४५६ )। संसय पुं [ संशय ] संदेह, शंका; (हे १, ३०; भग; कुमा; अभि ११०; महा; भवि )। संसया स्त्रो [ संसत्] परिषत् , सभाः ( उत्त १, ४७ )। संसर सक [ सं+सृ ] परिभ्रमण करना । वक् —संसरंत, संसरमाणः (प्रवि १; वै ८८; संवोध ११; ऋच्चु 80)1 संसरण न [ संस्मरण ] स्मृति, याद; ( श्रु ७ )। संसवण न [ संश्रवण ] श्रवण, सुनना; (सुर १, २४२; रंभा )। संसह सक [ सं + सह् ] सहन करना। संसहह; ( धर्मसं ६५२)। संसा स्त्रो [ शंसा ] प्रशंसा, श्लावा; ( पव ७३ टी; भग)। संसाअ वि [दे] १ त्रारूढ; २ चूर्णित; ३ पीत; ४ उद्दिम; (षड्)। संसार पुं [ संसार ] १ नरक त्रादि गति में परिभ्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर में गमन; (ग्राचा; ठा ४, १—पल १६५; ४, २—पत २१६; दसनि ४, ४६; उत्त २६, १; उव; गउड; जी ४४ )। २ जगत् , विश्व; (उव; कुमा; गडड; पडम १०३, १४१ )। °वंत वि [ °वत् ] संसार वाला, संसार-स्थित जीव, प्रास्पी; ( पउम २, ६२ )। संसारि वि[संसारिन्] नरक आदि योनि में परि-संसारिण ∫भ्रमण करने वाला जीव; (जी २), ''संसा-रिगास्स जं पुगा जीवस्स सुहं तु फरिसमादोगां" ( पउम १०२, १७४)। संसारिय वि [संसारिक] ऊपर देखो; (स ४०२; डव<sup>र</sup>) ।

संसारिय वि [ सांसारिक ] संसार से संवन्ध रखने वाला; (पउम १०६, ४३; उप १४२ टो; स १७६; सिक्खा ७१; संगाः; काल )। संसारिय वि [ संसारित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थापितः, "संसारियासु वल्लयबाहासु" ( ग्याया १, ५— पत १३३)। .संसाहण स्त्रीन [दे] त्रानुगमन; ( दे ८, १६; दसनि ३८८), स्त्री—°णा; (वव १)। संसाहण न [ संकथन ] कथन; ( सुपा ४१५ )। संसाहिय वि [ संसाधित ] सिद्ध किया हुआ; ( सुपा । ( ७३६ संसि वि [ शंसिन् ] कहने वाला; ( गउड ) ! संसिअ वि शिंसित । १ श्लाधितः (सुर १३, ६८)। २ कथित; ( उप पृ १६१ )। संसिअ वि [ संश्रित ] त्राश्रित; ( विपा १, ३—पत ३८; पगह १, ४--पत ७२; श्रोप ४८; श्रगु १५१ )। संसिच सक [ सं + सिंच ] १ पूरना, भरना। २ बढ़ाना। ३ सिंचन करना । कवकु—संसिच्चमाणः; ( ग्राचाः; पि ८ ५४२ ) । संकु—संसिवियाणं; (त्राचा १, २, ३, ४)। संसिज्भ अक [सं+सिध् ] अच्छी तरह सिद्ध होना । संसिज्भंति; (स ७६७)। संसिद्ध देखो संसद्धः ( भग )। °कप्पिश्र वि [ °कित्पिक ] खरिपटत हाथ अथवा भाजन से दी जाती भिन्ना को हो ब्रह्म करने के नियम वाला मुनि; (पगह २, १--पत्र १००)। संसित्त वि [ संसित्त ] सिचा हुन्ना; ( सुर ४, १४; महा; हे ४, ३६५ )। संसिद्धिअ वि [ सांसिद्धिक ] स्वभाव-सिद्धः; ( हे १, ७०)। संसिलेस देखो संसेस; (राज)। संसिलेसिय देखां—संसेसिय; ( राज )। संसोव सक [सं+सिव् ] सीना, सिलाई करना। संसीविजा; ( ऋाचा २, ५, १, १)। संसुद्ध वि [ संशुद्ध ] १ विशुद्ध, निर्मल; ( सुपा ५७३ ) । २ न लगातार उन्नीस दिन का उपवास; (संत्रोध ५८)। **संस्थग** वि [ **संस्चक** ] स्चना-कर्ता; ( रंभा ) । संसेश्म वि [ संसेकिम ]। संसेक से वना हुआ; ( निचू १५)। २ उनालो हुई भाजो जिस ठंढे जल से सिची जाय वह पानी; (ठा ३,३—पत्र १४७;कप्प )।३ तिल का धोन; ( आचा २, ८४ )। १, ७, पिष्टोदक, आटा का

भोन; ( दस ५, १, ७५ )। संसेइम वि [ संस्वेदिम ] १ पसीने से उत्पन्न होने वाला; (पगह १, ४-पल ८५)। 📆 संसेय अक [सं + स्त्रिद् ] बरसना । "जावं च गां बहवे उराला बलाइया संसेयंति" ( भग )। संसेय पुं [ संस्वेद ] पसीना । "य वि [ "ज ] पसीने से उत्पन्न; ( स्त्र १, ७, १; ग्राचा )। ं संसेय पुं [ संसेक ] सिंचन; ( ठा ३, ३ )। संसेविय वि [ संसेवित ] त्रासेवित; ( सुपा २२७ )। संसेस पुं [ संश्लेष] संबन्ध, संयोग; (ब्राचा २, १३, १)। संसेसिय वि [संश्लेषिक ] संश्लेष वाला ; ( भ्राचा २, १३, १ )।. संसोधण न [ संशोधन ] शुद्धि-करणः; ( पिंड ४५६ )। देखो संसोहण। संसोधित वि [ संशोधित] श्रच्छी तरह शुद्ध किया हुश्रा; ( सूत्र १, १४, १८.)। संसोय सक [सं+शोचय ] शोक करना । कु-संसोय-,णिज्जः; (.सुर १४, १८१-)। संसोहण न [ संशोधन ] विरेचन, जुलाव; (श्राचा १, ६, ४, २)। देखो संझोधण। संसोहा स्त्री [ संशोभा ] शोभा, श्री; ( सुपा ३७ )। संसोहि वि [ संशोभिन् ] शोभने वाला; ( सुपा ४८ )। संसोहिय देखो संसोधित; (राज)। संह देखो संघ; (नाट-विक २५)। संहडण देखो संघयणः ( चंड )। संहदि स्त्री [ संहति ] संहार; ( संन्नि ह )। संहय वि [ संहत ] मिला हुन्ना; ( पपह १, ४...पल 95)1 संहर सक [सं+ह] १ अपहरण करना । २ विनाश करना। ३ संवरण करना, संकेलना, समेटना। ४ ले जाना । संहरइ; ( पव २६१; हे १, ३०; ४, २५६ )। 🛌 कवकु—संहरिज्ञमाण; ( गाया १, १—पत ३७ )। 🕆 संहर पुं [संमार] समुदाय, संघात; "संघात्रो संहरो निम्ररो" ( पाम्र )। संहरण न [ संहरण ] संहार; ( शु ८७ )। संहार देखो संभार = सं + भारय्। क-संहारणिजः; ( साया १, १२—पल १७६)। ्**संहार** देखो **संघार; (** हे १, २६४; षड् )।

संहारण न [ संधारण ] धारण, वनाये रखना, टिकाना; "कायसंहारखट्टाए" ( भ्राचा )। संहाव देखो संभाव = सं-भावय् । वक्क-संहावअंत (शौं); (पि २७५)। संहिदि देखो संहिदः ( प्राकृ १२)। संहिच्च म्र [ संहत्य ] साथ में मिलकर, एकतिव होकर; ( गाया १, ३ टी---पत ६३)। संहिय देखो संधिअ = संहित; (कप्प; नाट-महावी 1(35 संहिया स्त्री [संहिता] १ चिकित्सा स्रादि शास; "चिगिच्छासंहियास्रो" ( स १७ )। २ झत्स्त्रज्ञित रूप से सूत का उच्चारणः; "श्रक्लियसुत्च्चारण्ल्वा इह संहिया मुगोयव्या" (चेइय २७२)। संहुदि स्त्री [ संभृति ] श्रच्छी तरह पोषणः; ( संद्वि ४ )। सक देखो सग = शक; (पयह १, १-पत १४)। सकण्ण देखो सकन्नः (राज)। सकथ न [ सकथ ] तायसों का एक उपकरण: ( निर ३. सक्या देखो सकहा; "चेइयलंभेषु जियासकथा सँगिक्खिता चिट्ठंति" ( सुज १८ )। सकयं च्यं [ सकृत् ] एक वार; "किं सक़(१ क)यं वोलीयां" (सुर १६, ४५)। सकन्न वि [ सकर्ण ] विद्वान, जानकार; ( सुर ८, १४६; १२, ५४)। सकल देखो सयल=सकलः ( पग्ह १, ४---पत ७८ )। सकहा स्त्री [सक्थिन् ] भ्रित्थि, हाड़; (सम ६३; सुपा ६५७; राय ८६)। सकाम देखो स-काम=सकाम। सकुंत पुं [ शकुन्त ] पक्ती; ( कुप्र ६८; ऋगु १४१ )। सकुण देखां सक = शक्। सकुगोमो; (स ७६५)। सकेय देखो स-केय = सकेत। सक अक [ शक् ] सकना, समर्थ होना । सकह, सक्कए; ( हे ४, २३०; प्राप्र; महा )। भवि—सक्लं, सक्लामो, सिकस्सामो; (भ्राचा; पि ५३१)। क्र-खिक्क, सक्कणिजा, सक्किअ; (संदि। ६; सुर १, १३०; ४, २२७; स ११४; संबोध ४०; सुर १०, ८१ )। सक सक [ सृप् ] जाना, गति करना । सकहः; ( प्राञ्च ६५; ्घात्वा १५५ ) ।

सक सक [ ष्वष्क् ] गति करना, जाना। सकइ; (पि ३०२)। सक्क न [ शहक ] छाल; ( दे ३, ३४ )। सक वि [ शक्त ] समर्थ, शक्ति-युक्त; "को सको वेयगा-विगमे" (विवे १०२; हे २, २)। सक्क देखो सक्क=शक्। सक्क पुं [शक्र] १ सौधर्म-नामक प्रथम देवलोक का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत ८५; उवा; सुपा २६६)। २ कोई भी इन्द्र, देव-पति; (कुमा)। ३ एक विद्याधर-∙ राजा; ( पउम १२, ८२ )। ४ छन्द-विशेष; ( पिंग )। °गुरु पुं [ °गुरु ] बृहस्पति; (सिरि ४४) | °प्पम पुं [ °प्रभ ] शक का एक उत्पात-पर्वत; (ठा १०--पत्न ४८२)। 'सार न [ 'सार ] एक विद्याधर-नगर; (इक)। ' "वदार ( शौ ) न [ "वतार ] तीर्थ-विशेष; ( ग्रिमि १८३)। "वयार न ["वतार ] चैत्य-विशेष; (स ४७७; द्र ६१)। सक्क पुं [ंशाक्य ] १ बुद्ध देव; (पात्र )। २ वि. बौद्ध, बुद्ध का भक्त; ( विसे २४१६; श्रावक ८८; पव ६४; पिंड . 888 ) I सक्क ( अप ) देखो सग=स्वक; ( भवि )। सक्कंदण पुं[संकन्दन] इन्द्र; (सुर १, ६ टि; ४, १६० )। सक्कणो (शौ) देखो सकुण। सक्कणोमि; (श्रमि ६२; पि १४० ), सक्कापोदि; ( नाट--रत्ना १०२ )। सक्कय देखो स-क्कय=सत्कृत। सक्कय वि [ संस्कृत ] १ संस्कार-युक्तः ( पिंड १६१ )। २ स्त्रीन. संस्कृत भाषा; (कुमा; हे १, २८; २, ४.), "परमेट्ठिनमोकारं सकइ( १य )भासाए भगाइ शुइसमए" ( चेइय ४६८); स्त्री—°या; "सक्कया पायया चेव भिषाईस्रो होति दोगिया वा" ( श्रमा १३१ )। सक्कर न [ शर्कर ] खगड, टूकड़ा; ( उव )। सक्कर° देखो सक्करा । °पुढवी स्त्री [ °पृथिवी ] दूसरी नरक-भूमि; (पडम ११८, २)। °प्पभा स्त्री [°प्रभा ] वही अर्थ; ( ठा ७—पत ३८८; इक ) सक्करा स्त्री [शर्करा] १ चीनी, पक्की खाँड; ( ग्राया १, १७--पत २२६; सुपा ८४; सुर १, १४ )। २ उपल-खराड, पत्थर का दूकड़ा, कंकर; (स्त्रा २, ३, ३६; त्रग्रा )। ३ वालु, रेती; ( महा )। °भ न [ °भ ] १ गोल-

विशेष, जो गोतम गोत की एक शाखा है; २ पुंस्री उस ग्रोत में उत्पन्न; (ठा ७—पत्र ३६०)। भा स्त्री िभा ] दूसरी नरक-पृथिवी; ( उत्त ३६, १५७ )। सक्कार पुं [सत्कार] संमान, श्रादर, पूजा; (भग; स्वप्न ८६; भवि; हे ४, २६०)। सकार पुं [ संस्कार ] १ गुणान्तर का घ्राधान; २ स्मृति का कारण-भूत एक गुण; ३ वेग; ४ शास्त्राभ्यास से उत्पन्न होती व्युत्पत्ति; ५ गुगा-विशेष, स्थिति-स्थापन; ६ व्याकरण के अनुसार शब्द-सिद्धि का प्रकार; ७ गर्भाधान ्रादि समय की जाती धार्मिक क्रिया; ८ पाक, पकाना; ् (हे १, २८; २, ४; प्राकु २१)। सक्कार सक [ सत्कारय्] सत्कार करना, संमान करना। सक्कारेइ, सक्कारिंति, सक्कारेमो; ( उवा; कप्प; भग )। संक्-सक्कारित्ताः; (भगः; कप्प)। क्-सक्कारणिउजः; ( ग्णाया १, १ टी—पत ४; उवा )। सक्कारण न [ सत्कारण ] सत्कार, सम्मान; ( दस् १०, १ (∙*ध* सकारि वि [ सत्कारिन् ] सत्कार करने वाला, संमान-कर्ता; (गउड)। सक्कारिय वि [ सत्कारित ] संमानितः; ( सुख २, १३; सक्कारिय वि [ संस्कारित ] संस्कार-युक्त किया हुन्त्रा; (धर्मसं ८६३)। सक्काल देखो सक्कार≕संस्कार; ( हे १, २५४ ) । सिक्किअ देखो सक्क = शाक्यः; "श्रहं खु दाव कत्तव्वकर-त्थीकिदसंकेदो विश्व सिक्क्ष्यसमण्यां शिद्दं ग्रा स्नभामि" (चार ५६)। सक्तिअ देखो सक्त=शक्। सिकिकअ वि [ शिकित ] जो समर्थ हुन्ना हो वह; ( श्रा २८; कुप्र ३ )। सक्तिक वि[स्वकीयः] निज का, आत्मीयः "सिः(१ स)-क्कियमुवहिं च तहा पडिलेहंतो न चेमि सया" ( कुलक ७; 8)1,40/ 84 सिकअ देखो स-किकअ = सत्कृत । 🛴 💛 💛 🗰 सिक्करिआ स्त्री [संस्क्रिया ] संस्कार, संस्कृति; (प्राकृ (**33 ) 1** 第一回 アン・・・シー ルブ・・シュ सक्कुण देखो सकुण। सक्कुणदि (शो); ( प्रौक्तः ६४ ), सक्कुग्गोमि; (सं २४; मोहं ७)

सक्कुलि स्त्री [ शष्कुलि ] १ कर्गा-विवर, कान का छिद्र; ्( गाया १, ५--पत १३३ )। २ तिलपापडी, एक तरह का खाद्य पदार्थ; ( पगह २, ५-पत १४८; दस ५, १, 🍂 ७१; कस; विसे २६६)। °कणण पूं [ °कण ] एक ्रं प्रन्तर्द्वीप; २ उसमें रहने वाली मनुष्य-जाति; ( इक )। सक्ख° देखो : सक्क = शक्। सक्ख न [संख्य ] मैली, दोस्ती; ( उत्त १४, २७ )। सक्ख न [साक्ष्य ] सान्तिपन, गवाही; (सुपा २७६; संवोध १७)। सक्तं अ [ साक्षात् ] प्रत्यत्त, भ्राँखों के सामने, प्रकटः (हे १, २४; पि ११४)। सक्खय देखो सक्कय = संस्कृत; (जं २ टी-पत १०४)। सक्खर देखो स-वखर = साज्ञर । सक्खा देखो सक्खं; (पंचा ६, ४०; सुर ५, २२१; १२, ३६; पि ११४)। सक्खि वि [साक्षित् ] साखी, गवाह; ( पग्रह १, २---पत २६; धर्मस १२००; कप्पू; श्रा १४; स्वप्न १३१.)। सुव्रिख्य देखो सक्ब=सल्यः "कादंवरीसक्लियं अम्हारां पढमसोहिदं इच्छीत्रप्रदि" ( श्रमि १८५ )। सक्खिज्ज न [ साक्षित्व ] गवाही, साख; (श्रावक २६०)। सक्खिण देखो सक्खि; (हे २, १७४; षड्; सुर ६, ४४)। सग [स्वक] देखो स=स्य; (भग; पर्णा २१--पत्र ६२८; पडम ८२, ११७; उत्त २०, २६; २७; संबोध ५०; चेइय ५६१)। स्मा देखो सत्त=सप्तनः (रयण ७२; उर ५, ३; २, २३)। °वण्ण, °वन्न स्त्रीन [ °वश्चाशत् ] संत्रावन, पचास श्रीर सात; (कम्म ६, ६०; श्रु १११; कम्म २, २०)। वीस स्त्रीन [ विशाति ] स्ताईस; ( श्रा २८; रयण ७२; संबोध २६)। "सयरि स्त्री ["सप्तति] सतहत्तर; (कम्म २, ६)। °सीइ स्त्री [ शशीति ] ्रसतासी; (कम्म २, १६)। स्रा देखो सत्तमः ( कम्म ४, ७६ )। सग् पुं [ शक ] १ एक श्रनार्थ देश, श्रफगानिस्तान के उत्तर का एक म्लेच्छ देश; (सूत्र्यनि ६६; पउम ६८, ६४; इक )। २ उस देश का निवासी; (काल )। ३ एक सुप्रभिद्ध राजा जिसका शक-संवत् चलता है; (विचार ४६५: ५१३)। °कूल न [°कूल ] एक म्लेन्छ-देश ्का किनारा; ( काल ) । 📑 🕁 👉 👉 👉 🚶 🖓 🖟 र

सग° स्त्री [ स्रज्ः] माला; "सगचंदराविससत्थाइजोगञ्रो तस्स अह य दीसंति" ( आवक १८६ )। सगड न [ शकट ] १ गोड़ी; (उवा; श्राचा २, ३, १६)। २ पुं. एक सार्थवाह-पुतः (विपा १, १--पत ४; १, ४--पल ५५)। भिद्दिआ स्त्री [ भिद्रिका ] जैनेतर ग्रन्थ-विशेष; ( गांदि १६४; ऋगा ३६ )। 'मुह न ['मुख ] पुरिमताल नगर का एक प्राचीन उद्यान; (कप्प)। वृंह पृं [ 'व्यूहं ] कला-विशेष, गाड़ी के आकार से सैन्य की रचना; (ग्रोप)। देखो सअह। सगडिक्म देखो स-गडिक्म=स्वकृतिभद्। सगडाल पुं [ शकटाल ] राजा नन्द का सुप्रसिद्ध मंत्री श्रीर महर्षि स्थूलभद्रं का पिता; ( कुप्र ४४३ )। सगडिया स्त्री [ शकटिका ] छोटी गाड़ी; ( भग; विपा १, १-पत ५; गाया १, १-पत ७४)। सगड़ो स्त्री [ शक्टो ] गाड़ी; ( खाया १, ७--पत ११५)। सगण देखो स-गण=स-गण्। सगन्न देखो सकन्न; ( कुप्र ४०३ )। .संगय न [ दे ] श्रद्धा, विश्वास; ( दे ८, ३ ) 🖰 सगर पुं [ सगर ] एक चक्रवर्ती राजा; ( सम ५२; उत्त १७, ३५ )। सगल देखो सयल=सकलः; ( गाया १, १६—पत २१३; भगः, पंच १, १३; सुर १, ११६; पव २१६; सिक्ला ३७)। सगसग अक [सगसगाय] सग सग आवाज करना । .वक्क—**सगसगेंत; (** पउम:४२, ३१ )। **सगार दे**खो **स-गार**=सागार, साकार । सगार देखो स-गार = स-कार। सगास न [ सकाश ] पास, निकट, समीप; ( श्रीप; सुपा ४५२; ४८८; महा )। सगुण देखो स-गुण = स-गुगा। सगुणि देखो सउणि; ( पगह १, ४—पत ७८.) 👫 🕟 सगुत्त वि [ सगोत्र ] समान गोत वाला, एकगोलीय; ·( कप्प )·। संगेद्द न [दे] निकट, समीप; (दे ८, ६)। सगोत्त देखो सगुत्त; (कुप्र २१७)। समा पुन [स्वर्ग] देवों का आवास-ल्थान; ( गांधा १, ्र्—पत्र १०५; मग; सुपा २६३), "वेरगा चेवमिह संगा"

ं ( श्रु ५८ )। °तरु पुं [ °तरु ] कल्पवृत्तः (से ११, ११)। °सामि पुं [ °स्वामिन् ] इन्द्र; ( उप २६४ टी ) । °वहू स्त्री [ °वधू ] देवांगना, देवी; (उप ७२८ टी )। सम्म पुं [सर्ग] १ मुक्ति, मोत्त, ब्रह्म; (श्रौप)। २ सृष्टि, रचनाः; ( रंभा ) । सगा देखो स-गा=साप्र। साग देखो सग=स्वक; ( उत्त २०, २६; राज )। समाइ देखो स-माइ=सद्गति। संगाह वि [दे] मुक्त, मुक्ति-प्राप्त; (दे ८, ४ टी )। समाह देखो स-माह=स-प्रह। सम्मीय वि [ स्वर्गीय ] स्वर्ग-संबन्धी; ( विसे १८०० )। सम्गु देखो सिग्गु; ( उप १०३१ टी )। सम्मोकस पुं [स्वर्गीकस् ] देव, देवता; (धर्मा ६)। सम्ब सक [ कथ् ] कहना । सम्बद्दः ( षड् )। सम्घ वि [ श्लाख्य ] प्रशंसनीय; ( स्त्र १, ३, २, १६; विसे ३५७८ )। संघिण देखो स-घिण=स-घृण। त्रज्यखु } सचक्खुअ } सवक्खु देखो स-चक्खु=स-चत्तुष्। सिवत देनो स-वित्त=स-चित्त। सचिव देखो सइवः (सण् )। सची देखो सई=शची; (धर्मवि ६६; नाट-शकु ६७)। °वर पुं [ °वर ] इन्द्र; ( सिरि ४२ )। सचेयण देखो स-चेयण=स-चेतन। सच्च न [ सत्य ] १ यथार्थ भाषण, श्रमृषा-कथन; ( ठा १०-पत ४८६; कुमा; पयह २, ५-पत १४८; स्वप्न २२; प्रास् १५०; १७७ )। २ शपथ, सोगन; ३ सत्य युग; ४ सिद्धान्त; (हे २, १३)। ५ वि. यथार्थ, सचा, वास्तविक; "सञ्चपरक्कमे" ( उत्त १८, ४६; श्रा १२; ठा ४, १—पत १६६; कुमा )। ६ पुं. संयम, चारित; ( स्राचा; उत्त ६, २)। ७ जिनागम, जैन सिद्धान्त; ( श्राचा )। ८ श्रहोरात का दसवाँ मुहूर्तः ( सम ५१ )। ह एक विशाक-पुतः; (उप ४१६)। "उर न [ "पुर] भारत का एक प्राचीन नगर, जो आजकल 'साचोर' नाम से मारवाड में प्रसिद्ध है; ( तो ७; सिग्घ ७ )। °उरी स्त्री [ °पुरी ] वही अर्थ; (पिंड)। °णेमि, °नेमि पुं [ °नेमि ] भगवान् श्रिरिष्टनेमि के पास दीचा ले मुक्ति पाने वाला एक मुनि जो राजा समुद्रविजय का पुत था; ( ग्रांत; ग्रांत १४ )।

°**प्पवाय न [ °प्रवाद** ] छठवाँ पूर्व-ग्रन्थ; ( सम २६ ) । °भामा स्त्री [ °भामा ] श्रीकृष्या की एक पत्नी; ( श्रंत १५)। °वाइ वि [ °वादिन् ] सत्य-वक्ता; ( पउम ११, ३१)। °संघ वि [ °सन्घ ] सत्य प्रतिज्ञा वाला, प्रतिज्ञा-4 निर्वाहक; (उप पृ ३३३; सुपा २८३)। "सिरी स्त्री [ "श्री ] पाँचर्वे त्रारे की श्रन्तिम श्राविका; (विचार ५३४)। °सेण पुं [ 'सेन ] ऐरवत वर्ष में होने वाला एक जिनदेव; ( सम १५४)। 'हामा देखो 'भामा; (पि १४)। 'वाइ देखो °वाइ; ( आचा १, ८, ६, ५; १, ८, ७, ५)। सञ्चइ पुं [ सत्यिक ] १ आगामी काल में बारहवाँ तीर्थं कर होने वाला एक साध्वी-पुतः (ठा ६—पत ४५७; सम १५४; पव ४६ )। २ विषय-लम्पट एक विद्याधर; ( उव; उर ७, १ टी )। ३ श्रीकृष्ण का संबन्धी एक व्यक्तिः; ( रुक्तिम ४६ )। "सुय पुं ["सुत] ग्यारह रुद्रों में भ्रन्तिम रुद्र पुरुषः (विचार ४७३)। सञ्चंकार वि [सत्यंकार] सत्य सावित करने वाला, लेन-देन की सच्चाई के लिए दिया जाता बहाना; "गहिन्रो संजमभारो सञ्चंकार व्य सिद्धीए" (धर्मवि १४; श्राप ६६; रयगा ३४)। सच्चव सक [ दूश् ] देखना । सचवइ; (हे ४, १८१; षड्; सगा )। कर्म-सचविज्ञहः ( कुप्र ६८ )। सच्चव सक [ सत्यापय् ] सत्य साबित करना । सचवइ; (सुपा २६२)। कर्म--- "श्रिलिश्रंपि सचविजइ पहुत्तरां तेगा रमियाज्जं" ( सूक्त ८५ )। सच्चवण न [ द्र्भन ] भ्रवलोकन, निरीक्तर्या; (कुमा; सुपा २२६)। सच्चवय वि [ दर्शक ] द्रष्टा; ( संबोध २४ )। सञ्चविअ वि [ द्रष्ट ] देखा हुत्रा, विलोकित; ( गा ५३६; ८०६; सुर ४, २२५; पात्र्य; महा )। सच्चविअ वि [दे] श्रमिषेत, इष्ट; (दे ८, १७; मवि)। सच्चा स्त्री [ सत्या ] १ सत्य वचन; ( परागा ११—पन्न ३७६)। २ श्रीकृष्या की एक पत्नी, सत्यभामा; ( कुछ्र २५८)। °मोस वि [ °मृषा ] मिश्र-भाषा, सत्य से मिला हुम्रा भूठ वचन; "सचामोसािखा भासइ" ( सम ५० )। सञ्चित देखो स-च्चित्त = स-चित्त । सच्चित्रत्य वि [ दे. सत्य ] सचा, यथार्थ; (दे ८, १४)। सच्वीसय पुं [दे. सच्चीसक ] वाद्य-विशेष; (पउम १०२, १२३)। देखो वद्धीसक।

सच्चेविअ वि [ दे ] रचित, निर्मित; ( दे ८, १८ )। सच्छ वि [स्वच्छ ] अति निर्मलः (सुपा ३०)। सच्छंद वि [स्वच्छन्द ] १ स्वाधीन, स्व-वश; (उप ३३६ टी; सुर १४, ८५ )। २ न. स्वेच्छानुसार; ( ग्राया १, ५—पत्न १५२; श्रोप; श्रभि ४६; प्रास् १७)। **भामि** वि [ °गामिन् ] इच्छानुसार गमन करने वाला, स्वैरी; स्त्री—°णी; (सुपा २३५)। °चारि, °यारि वि [°चारिन्] स्वच्छन्दी, इच्छानुसार विहरण करने वाला, स्वैरी; स्त्री— °णी; ( सं ३६; श्रा १६; गच्छ १, १० )। सच्छर सक [दूशा ] देखना; (संचि ३६)। सच्छह वि [ दे. सच्छाय ] सदृश, समान, तुल्य; (दे ८, ह; गा ५; ४५; ३०८; ५३३; ५८०; ६८१; ७२१; सुर '३, २४६; धर्मवि ५७)। सच्छाय वि [ सच्छाय ] १ समान छाया वाला, तुल्य; ( गउड; कुप्र २३ )। २ श्रच्छी कान्ति वाला; ( कुमा. )। ३ सुन्दर छाया वाला; ४ कान्ति-युक्त; ५ छाया-युक्त; (हे १, २४६)। 🔫 सच्छाह वि [ सच्छाय ] जिसकी छुँ।ही सुन्दर हो वह; २ छुँ।ही वाला; ३ समान छाया वाला, तुल्य, सदृश; ( हे १, २४६ )। सछत्ता स्त्रो [ सच्छत्रा ] वनस्पति-विशेषः ( स्त्र्य २, ३, १६)। सजण देखो स-जण=स्व-जन। सजिय देखो सज्जीव; ( सुर १२, २१० )। सजुत्त देखो संजुत्त; (पिंग)। सजोइ देखो स-जोइ=स-ज्योतिप्। सजोगि वि [ सयोगिन् ] १ मन त्र्यादि का व्यापार वाला; २ पुंन. तेरहवाँ गुर्ण-स्थानकः (पि ४११; सम २६ः; कम्म २, २; २० )। सजोणिय देखो स-जोणिय=स-योनिक। सज्ज त्रक [ सञ्ज् ] १ त्राप्तक्ति करना । २ सकः त्रालिंगन करना । सजइ; ( उत्त २५, २० ), सजह; ( ग्याया १, ८—पत १४८ )। वकु—सज्जमाणः (स्त्र १, ७, २७; दसचू २, १०; उत्त १४, ६; उवर १२ )। क्र**—सज्जि**-यन्त्रः ( परह २, ५—पत १४६ )। सज्ज ग्रक [सस्ज्] १ तय्यार होना। २ सक तय्यार करना, सजाना। सज्जेइ, सज्जेंति; (कुमा; ग्णाया १, ५---पल १३२)। कर्म-सजीग्रंति; (कप्पू)। कवक्र-

सज्जिङ्जंतः; (कप्पू)। संक्र—सज्जिऊण, सङ्जेउं: ( स ६४; महा )। कृ—सज्जियव्य, सज्जेयव्य; ( सत्त ४०; स ७० )। प्रयो<del>सिक् सज्जावे</del>ऊण; ( महा )। सज्ज पुं [ सर्ज ] वृत्त-विशेषः; ( ग्याया १, १—पत्र २५; विसे २६८२; स १११; कुमा )! सज्ज पुं[ पड्ज ] स्वर-विशेष; ( कुमा )। सन्ज वि [ सन्ज ] तय्यार, प्रगुणः; ( गाया १, ५— पल १४६; सुपा १२२; १६७; हेका ४६; पिंग )। सज्ज रेश्र [सद्यस् ] तुरंत, जल्दी, शीवः "सज्यायणं **सउजं** ∫ से कम्मग्राजोगं पडंजामि" (स १०८; सुख ८, १३; गा ५६७ च्यः; कस )। सन्जंभव पुं [ शय्यम्भव ] एक प्रसिद्ध जैन महर्षि; ( सार्घ १२)। सज्जण देखो स-ज्जण=सजन। सज्जा देखो सेज्जा; (राज)। सिज्जिश वि [ सिज्जित ] सजाया हुन्रा, तय्यार किया हुन्त्रा; ( न्त्रीप; कुमा; महा )। सक्तिअ वि [ सर्जित ] बनाया हुन्नाः ( दे १, १३८)। सिजिअ पुं [दे] १ नापित, नाई; २ रजक, धोभी; ३ वि. पुरस्कृत, आगे किया हुआ; ४ दीर्घ, लम्या; ( दे ८, ४७)। सिज्जिया स्त्री [सर्जिका] ज्ञार-विशेष, साजी खार; " वत्थं सन्जियाखारेगा च्रागुह्मिपति" ( गाया १, ५— पत १०६)। सन्जीअ ) देखो स-ज्जीअ=स-जीव । सज्जीव ) सज्जीहव श्रक [सज्जी+भू] सज्ज होना, तय्यार होना। सजीहवेद्द; ( श्रा १४ )। **सज्जो** देखो **सज्ज=**सद्यस् ; ( सुपा ३६७ )। सज्जोक्क वि [ दे ] प्रत्यप्र, नूतन, ताजा; ( दे ८, ३ )। सज्भ वि [ साध्य ] १ साधनीय, सिद्ध करने योग्य; २ वश में करने योग्य; "विलिख्रो हु इमा सत्तू ताव य सन्मा न पुरिसगारस्स" ( सुर ८, २६; सा २४ )। ३ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध ऋनुमेय पदार्थ, जैसे धृम से ज्ञातन्य विहः; (पंचा १४, ३५)। ४ पुं. साध्य वाला, पद्म; (विसे १०७७)। प्रदेव-गणा विशेष; ६ योग-विशेष; ७ मन्त्र-विशेष; (ह २, २६)। सज्भ पुं [सहा] १ पर्वत-विशेष; (स ६७६)। २ वि.

```
सहन-योग्य; (हे २, २६; १२४)।
√सज्भंतिय पुं [दे] ब्रह्मचारी; (राज)।
  संज्ञातिया स्त्री [ दे ] भगिनी, बहिन; ( राज )।
  स्तज्भतेवासि पुं [ स्वाध्यायान्तेवासिन् ] विद्या-शिष्य;
    ( सुख २, १५ )।
   सज्भमाण वि [ साध्यमान ] जिसकी साधना की जाती
    हो वह; ( रयगा ४० )।
  ेसज्भव सक [ दे ] ठीक करना, तंदुरस्त करना। सज्भवेहि,
  , सज्मवेमिः; ( सुख २, १५ )।
   सज्भस न [ साध्वस ] भय, डर; ( हे २, २६; कुमा )।
   संज्ञाइय वि [ स्वाध्यायिक ] १ जिसमें पठन आदि
    स्वाध्याय हो सके ऐसा शास्त्रोक्त देश, काल आदि; (ठा
     १०—पत्न ४७५ )। २ न. स्वाध्याय, शास्त्र-पठन त्रादि;
    ( पव २६८; गांदि २०७ टी )।
   सज्भाय पुं [ स्वाध्याय ] शोभन त्र्यध्ययन, शास्त्र का
    पठन, त्र्यावर्तन त्र्यादि; ( श्रीप; हे २, २६; कुमा; नव
    २६ )।
   सज्भाराय वि [ साह्यराज ] सह्याचल के राजा से संबन्ध
    रखने वाला, सह्याद्रि के राजा का; (पउम ५५, १७)।
  सज्भिलग पुं [ दे ] भ्राता, भाई; (उप २७५; ३७७; पिंड
    ३२४)।
   सिजिमलगा स्त्री [दे] भगिनी, वहिन; (पिंड ३१६; उप
    २०७)।
  सज्भिख्लग देखो सज्भिल्लगः; ( राज )।
  सट्ट पुंस्त्री [ दे ] १ सट्टा, विनिमय, बदला; ( सुपा २३३ ),
    स्त्री—°द्दी; (सुपा २७५; वजा १४२)। २ वि. सटा हुन्ना;
    " पीगाुगगायसदृइं...थगावदृइं " ( भवि )।
  सट ) पुंन [ सट्टक ] १ एक तरह का नाटक; ( कप्पू ;
  सदृय रंभा १०); "रंभं तं परिगोदि अट्ठमितयं एयम्मि
    सट्टे वरे" (रंभा १०)। २ खाद्य-विशेष; (रंभा ३३:)।
  सह न [ शास्य ] शरुता, धूर्तता; ( उप ७२५ टी; गुमा
    28)1
   सद्द ( शो ) देखो छट्ट; ( चारु ७; प्रबो ७३; पि ४४६ )।
   सिंहि स्त्री [ पिष्टि ] १ संख्या-विशेष, साठ, ६०; २ साठ
    संख्या वाला; ( सम ७४; कप्प; महा; पि ४४५)। °तंत,
    °यंत न [°तन्त्र] शास्त्र-विशेष, सांख्य-शास्त्र; ( भग;
    गाया १, ५—पत १०५; श्रोप; श्रगु ३६)। °म वि
    [ °तम ] साठवाँ; ( पडम ६०, १० )।
```

```
सिंहिक्को वि [ पिष्टिक] १ साठः वर्षे की वय वाला;
सिट्टिय 🖟 (तंदु १७; राज )। २ एक प्रकार का चावल;
सद्दीअ 🕽 (राज; श्रा १८)।
संड ग्रक [:संद् ] १ सड़ना । २ विषाद करना, खिन्न
 होना । ३ सक. गति करना, जाना । सडइ; (हे ४, २१६;
 प्राप्त; षड्; धात्वा १५५ )।
सड अक [ शर्] १ सड़ना। २ खेद करना। ३ रोगी
 होना। ४ सक. जाना। सडइ; (विपा १, १--पत १६)।
सडंग न [ षडङ्ग ] शिचा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द
 भ्रौर ज्योतिष। 'वि वि [ 'विद् ] छह भ्रंगों का जानकार;
 (भग; श्रौप; पि ३४१)।
संडण न [ शटन ] विशर्या, संड्ना; ( पर्यह १, १—पन
 २३; खाया १, १—पत्र ४८ )।
सडा देखो सढा; ( से १, ५०; पि २०७ )।
संडिअ वि [ सन्न, शटित ] सड़ा हुन्र्या, विशीर्षा; ( विपा
  १, ७--पत ७३; आ १४; कुमा )।
सिंडिअग्गिअ वि [ दे ] १ वर्धित, बढ़ाया हुस्रा; २ प्रेरित;
 ( षड् )।
सङ्घ सक [शद्] १ विनाश करना । २ कृश करना । सङ्ढद्द;
 (धात्वा १५५)।
सङ्ख पुंस्त्री [ श्राद्ध ] १ श्रावक, जैन ग्रहस्थ; ( घ्रोघ ६३;
 महा );:स्त्री-- °ड्डी; ( सुपा ६५४ )। २ वि. श्रद्धेय वचन
 वाला, जिसका वचन श्रद्धेय हो वह; (ठा ३, ३—पल
  १३६)। देखो सद्ध=श्राद्ध।
सङ्घ देखो स-डू=सार्ध।
सङ्खद्द पुं [श्राद्धिकन्] वानप्रस्थ तापस की एक जाति;
 (भ्रोप)।
सङ्घा स्त्री [ श्रद्धा ] १ स्पृहा, श्रिमिलाष, वांछा; ( विपा
  १, १—पत्न २)। २ धर्म च्यादि में विश्वास, प्रतीति; ३
  न्नादर, संमान; ४ सुद्धि; ५ चित्त की प्रसन्नता; ( हे २,
 ४१; पड् )। देखो सद्धा।
सङ्कि वि [ श्रद्धिन् ] १ श्रद्धातु, श्रद्धावानः; (टा ६---पत्र-
  ३५२; उत्त ५, ३१; पिंडमा ३३)। २ पुं. श्रावक, जैन
 गृहस्थ; ( कप्प )।
सङ्खिअ:वि [ श्राद्धिक ] देखो सङ्ख=श्राद्धः; ( पि ३३३;
 राज )।
सङ्घी देखो सङ्घ=श्राद्ध।
सढ वि [ शठ ] १ धूर्त, मायावी, कपटी; ( कुमा; उप
```

1 (4)

ं २६४ टी; स्रोधमा ५८; भग; कम्म १, ५८ )। २ े कुटिले, वकः ( पिंड ६३३ )। ३ पुं. धत्त्राः, ४ मध्यस्थ पुरुष; (,हे १, १६६; संद्यि ८)। 🔫 🗷 पुं 🕻 दें ] १ पाल, जहाज का बादवान, गुजराती में 'सढ' (सिरि ३८७)। २ केश, वाल; (दे ८, ४६)। ३ स्तम्ब, गुच्छा; ( दे ८, ४६; पात्र )। ४ वि. विषम; (दे ५, ४६)। सदय न [दे] कुसुम, फूल; (दे ८, ३)। सदा स्त्री [सटा] १ सिंह भ्रादि की केसरा; २ जटा; ३ व्रती का केश-समृह; ४ शिखा; (हे १, १६६)। सढाल पुं [ सटाल ] सटा वाला, सिंह; ( कुमा )। सिंह पुं [ दे. सिंहन् ] सिंहः ( दे ८, १ )। सिंडिल वि [ शिथिल ] ढीला; ( हे १, ८६; कुमा )। सण पुन [ शण ] १ धान्य-विशेषः ( श्रा १८ः; पव १५४ः पगह २, ५---पत्न १४५ )। २ तृगा-विशेष, पाट, जिसके तंतु रस्सी घ्यादि बनाने के काम में लाये जाते हैं: ( गाया १, १--पत २४; पगण १--पत ३२; कप्पू )। 🔑 वंधण न [ °वन्धन ] सन का पुष्प-वृन्तः; (ग्रोपः; गाया १,१ टी—पल ६)। °वाडिआ स्त्री [°वाटिका] सन का बगीचा; (गा ह)। सण पुं [स्वन] शब्द, आवाज; (स ३७२)। सणंकुमार पुं [सनत्कुमार] १ एक चक्रवर्ती राजा; (सम १५२)। २ तीसरा देवलोक; (अनु; श्रीप)। ३ तीसरे देवलोक का इन्द्र; (ठा २, ३—पत ८५)। १३ )। : संजप्पय सणप्प्कद् देखो स-णप्य=स-नखपद। सणप्फय सणा श्र [सना] सदा, हमेशा। 'तण, 'यण वि [ 'तन ] सदा रहने वाला, नित्य, शाश्वत; ( स्त्रा २, ६, ४७ ), 🎤 "सिद्धार्ण संगायणत्रो परिगामित्रो दव्यत्रोवि गुगो" (संबोध २)। सणाण न [ स्नान ] नहाना, नहान, श्रवगाहन; (उवा) । सणाह देखो स-णाह = स-नाथ। सणाहि पुं [ सनाभि ] १ स्वजन, ज्ञाति; "बंधू समखो संगाहीं य" (पात्र )। २ समान, सदश; (रंभा )। सणि पुं [शनि ] १ ग्रह-विशेष, शनैश्रर; (पडम १७

८१)। २ शनिवार; ( सुपार् ३२)। सणिअ पुं [ दे ] १ सान्ती, गवाह; २ ग्राम्य, ग्रामीसः; ( दे 5,.80)1 सणिअं ऋ [ शनैस् ] धीरे, हीले; ( ग्याया १, १६—पत २२६; गा १०३; हे २, १६ँ८; गउड; कुमा )। सणिचर पुं [ शनैश्चर ] ग्रह-निशेष, शनि-ग्रह; (पि ८४)। °संवच्छर पुं [ °संवत्सर ] वर्ष-विशेष; (ठा ५, ३— पर्ल ३४४)। सणिचरि ) पुं [शनैश्चारिन्] युगलिक मनुष्यों की सणिचारि ∫ एक जाति; (इक; भग ६, ७—पत्न २७६)। सणिंच्चर ) देखो सणिंचर; (ठा २, ३—पत्न ७७; हे सणिच्छर ∫१, १४६; श्रीप; कुमा; सुज १०, २०; २०)। सणिद्ध देखो सिणिद्धः (हे २, १०६ः कुमा)। सणिप्पवाय पुं [शनै:प्रपात ] जीवों से भरी हुई पौद्ग-लिक वस्तु-विशेष; ( ठा २, ४—पत ८६ )। सणेह पुं [ स्नेह ] १ प्रेम, प्रीति; ( श्रिम २७; कुमा )। २ घृत, तैल स्त्रादि स्तिग्ध रस; ३ चिकनाई, चिकनाहट; ( प्राप्र; हे २, १०२ )। सण्ण देखो सन्नः (से १३, ७२)। सण्णज्ञ न [ सान्न्याय्य ] मन्त्र च्रादि से संस्कारा जाता घृत आदि; (प्राकृ १६)। सण्णत्तिक्ष वि [ दे ] परितापितः ( दे ८, २८ )। सण्णविक्ष वि [ दे ] १ चिन्तित; २ न सांनिध्य, मदद के लिए समीप-गमनः ( दे ८, ५० )। सण्णिअ वि [ दे ] भ्रार्द्र, गिला; ( दे ८, ५ )। सण्णिर देखो सन्निर; (राज)। सण्णुमिअ वि [दे] १ संनिहित; २ मापित, नापा हुन्त्रा; ३ अनुनीत, अनुनय-युक्तः ( दे ८, ४८ )। सण्णुमिअ देखो सन्तुमिअ; ( दे ८, ४८ टी )। सण्णेज्भ पुं दि ] यत्त-देवता; (दे ८, ६)। सण्ह वि [ श्लक्ष्ण ] १ मसूर्या, चिकना; (कप्प; ग्रोप)। २ छोटा, वारीकः (विपा १, ८—पत ८३)। ३ नः लोहा; ( हे २, ७५; षड् )। ४ पुं. वृत्त-विशेष; ( परागा १—पल ३१)। °करणोस्त्री [°करणो] पीसने की शिला; (भग १६, ३—पत्र ७६६)। "मच्छ पुं [ "मत्स्य] मळली की एक जाति; (विपा १, ५---पत ८३; पराग १—पत ४७)। °सण्हिआ स्त्री [ °श्लक्ष्णिकां ] ग्राट उच्छुलच्याश्लिचियाका का एक नापः; ( इक )।

सण्ह वि [ सूक्ष्म ] १ छोटा, वारीक; (कुमा )। २ नः कैतव, कपट; ३ अध्यात्म; ४ अखंकार-विशेष; ( हे २, ७५)। देखो सुहम, सुहुम। सण्हाई स्त्री [दे ] दूती; (दे ८,.१)। सत देखां सय = शत; (गा ३)। °वकतु पुं [ °कतु ] इन्द्र; (कप्प)। भयो स्त्री [ भ्रो ] ग्रस्त्र-विशेष; (पगह १, १--पल ८; वसु )। °द्दु स्त्री [°द्रु ] एक महा-नदी: (ठा ५, ३—पत ३५१)। °भिसया स्त्री [°भिषज्] नक्तल-विशेष; (सम २६)। °रिस्सम पुं[ °ऋषम ] अहो-रात का इक्कीसवाँ मुहूर्त; (सम २१)। °वच्छ पुं [°वटस] पित्त-विशेष; (पराषा १—पत्न ५४)। <sup>°</sup>वाइया स्त्री ि 'पादिका | लीन्द्रिय जंतु की एक जाति; (पर्गण १---पल ४५)। सत देखो सत्त=सप्तनः (पिंग)। °र ति [ °दशन् ] सतरह, १७; "जं चार्यातगुर्यापि हु विरायाजइ सतरभेत्र्यदस-भेत्र्यं" (सिरि १२८८; कम्म २, ११; १६ )। °रसय न [ °दशशत ] एक सौ सतरह; ( कम्म २, १३)। सतंत देखो स-तंत=स्व-तन्त्र। सतत देखो सयय = सतत; (राज)। सतय देखो सयय = शतक; (सम १५४)। सतर न [ सतर ] दिध, दही; ( श्रोघ ४८ )। स्ति देखो सह =स्मृति; (ठा ४, १—पत १८७; ग्रीप)। सतो देखो सई = सती; ( कुप्र ६० )। सतीणा देखो सईणा; (ठा ५, ३—पत्र ३४३)। सतेरा स्त्री [ शतेरा ] विदिग् रुचक पर रहने वाली एक विद्युत्कुमारी देवी; ( ठा ४, १—पत्र १६८; इक )। सत्त वि [ शक्त ] समर्थः; ( हे २, २; षड्)। सत्त वि [ शप्त ] शाप-प्रस्त, जिस पर त्र्याकोश किया गया हो वह; ( पउम ३५, ६०; पव १०६ टी; प्रति ८६.)। सत्त देखो सच्च = सत्य; ( अभि १८६; पिंग )। सत्त वि [ सक्त ] त्रासक्त, गृद्ध, लोलुप; ( सूत्र १, १,१, ६; सुर ८, १३६; महा )। सत्त पुंन [ सत्र ] १ सदावत, जहाँ हमेशा अन्न आदि का दान दिया जाता हो वह स्थान; ( कुप्र १७२ )। २ यज्ञ; (त्रजि ८)। °साठा स्त्री [ °शाठा ] सदावत-स्थान, दान-दोल; (सणा )। "गगार न ["गगार] वही अर्थ; (धर्मवि २६)। सत्त वि [ दे ] गत, गया हुआः; ( षड् )।

सत्त पुंन [सत्त्व ] १ प्राग्गी, जीव, चेतन; (श्राचा; सुर २, १३६; सुपा १०३; धर्मसं ११८६)। २ श्रहोराल का दूसरा मुहूर्त; (सम ५१)। ३ न वल, पराक्रम; ३ मानसिक उत्साह; (पिंड ६३३; श्रागु; प्रास् ७१)। ५ विद्यमानताः (धर्मसं १०५)। ६ लगातार सात दिनों का उपवास; (संबोध ५८)।

सत्त वि [ सप्तन् ] सात संख्या वाला, सात; ( विपा १, १--पत २; कप्प; कुमा; जी ३३; ४१)। 'खित्ती, 'खेत्ती स्त्री [ ° क्षेत्रो ] जिन-चैत्य, जिन-विम्य, जैन त्र्यागम, साधु, साध्वी, श्रावक ऋौर श्राविका ये सात धन-व्यय-स्थान; (ती ८; श्रु १२६; राज)। °गन [°क] सात का समुदाय; (दं ३५; कम्म २, २६; २७; ६, १३)। °चत्ताल वि [ °चत्वारिश ] सेंतालीसवाँ, ४७ वाँ; (पडम ४७, ५८)। **वत्तालोस** स्रीन [ वत्वारिशत् ] सेंतालीस, ४७; ( सम ६७ )। °च्छय पुं [ °च्छद् ] वृत्त-विशेष, सतवन का पेड़, सतौना; (पात्र्य; से १, २३; ग्याया १, १६्—पत २११; सगा)। °द्धि स्त्री [ °पिष्ट ] १ संख्या-विशेष, सड़सठ, ६७; २ सड़सठ संख्या वाला; (सूम् १०६; कम्म १, २३; ३२; २, ६)। °हिधा प्र [ °षष्टिधारे] सड़सठ प्रकार का; (सुज १२—पत्र २२०)। °णउइ देखो °ाणउइ; (राज)। °तीसइम वि [ 'त्रिंशत्तम] सइतीसवाँ, ३७ वाँ; (पउम ३७, ७१)। °तंतु पुं [°तन्तु ] यज्ञ; (पात्र्य)। "दस नि [ "दशन् ] सतरह, १७; ( पडम ११७, ४७)। 'पण्ण देखो 'वण्ण; (राज)। 'भूम वि [°भूम] सात तला वाला प्रासाद; (आ १२)। °भूमिय वि [ °भूमिक ] वही पूर्वोक्त अर्थ; (महा)। °म वि [ °म ] सातवाँ, ७ वाँ; ( कप्प ), स्त्री—°मा; ( जी २६)। °मासिअ वि [°मासिक] सात मास का; (भग)। "मासिआ स्त्री [ "मासिकी ] सात मात में पूर्ण होने वाली एक साधु-प्रतिज्ञा, व्रत-विशेष; (सम २१)। °मिया, °मी स्त्रो [°मिका, °मी] १ सातवीँ, ७वीं; ( महा; सम २६; चारु ३०; कम्म ३, ६; प्रास् १२१ रें २ सातवीँ विभक्तिः; (चेइय ६८२; राज)। °य देखो °गः; (कम्म ६, ६६ टी)। °र वि [°त] सत्तरवाँ, ७०वाँ; (पउम ७०, ७२)। °र ति [ °दशन् ] सतरह, १७; (कम्म २,३)। °रत्त पुं [°रात्र ] सात रात-दिन का समय; (महा )। °र्स ति [ °दशन् ] सतरह, १७; (भग)। °रस, °रसम वि [°दश] सतरहवाँ;

(कम्म ६, १६; पउम १७, १२३; पव ४६)। °रह देखो °रस=°दंशन; (षड्)। °रि स्त्री [ °ति ] सत्तर, ७०; (सम ८१; कप्प; षड्)। °रिसि पुं [ °ऋषि ] स्नात नत्तर्तों का मंडल-विशेष; (सुपा ३५४)। °वण्ण, ँचन्न पुं [ °पर्ण ] १ दृत्त-विशेष, सतीना; (श्र्रीप; भग) । २ देव-विशेष; (राय ८०)। °वन्नवर्डिसय पुं [ °पर्णाव-तंसक ] सोधर्म देवलोक का एक विमान; (राय ५१)। 'विह वि [ °विश्व ] सात प्रकार का; ( जी १६; प्रास् १०४; पि ४५१)। वोसइ, वीसा स्त्री [ विंशति ] सताईस, २७; (पि ४४५; भग )। **'सइय** वि ['शतिक] सात सो को संख्या वाला; (ग्याया १, १—पत्र ६४)। °सह वि [ °पष्ट ] सडसठवाँ, ६७वाँ; (पउम ६७, ५१)। °सिट्ट देखो °ट्टि; (सम ७६) । °सत्तिमिया स्त्रो [ °सप्त-मिका ] प्रतिज्ञा-विशेष, नियम-विशेष; (श्रंत)। °सिक्खा-वइय वि [ शिक्षावितक ] सात शिक्तावत वाला; (गाया १, १२; श्रोप )। °हत्तर वि [ °सप्तत ] सतहतरवाँ, ७७वाँ; (पडम ७७, ११८)। हत्तरि स्त्री [ 'सप्तिति] १ संख्या-विशेष, सतहतर की संख्या, ७७; २ सतहतर े सँज्या वाला; (सम ८५; भग; श्रा २८)। हा अ िंश्रा ] :सात प्रकार का, सप्तविधः (पि ४५१)। 'हुत्तरि देखो 'हत्तरि; ( नंव ८ ) । 'ाईस ( ग्रप ) देखो 'ाबोसा; (पि ४४५)। 'ाणउइ स्त्री [ 'नवति ] सतायावे, ह७; ( सम ६८ )। "ाणउय वि ["नवत] १ सतापाहवाँ, हु७ वा; ( पडम हु७, ३० )। २ जिसमें सतारावे ऋधिक हां वह; "सत्ताग्ग्उयजायग्रसए'' ( भग )। <sup>°</sup>ारह ( श्रप) देखां °रह (पिंग)। "ावण्ण, "ावन्न स्त्रीन [ "पञ्चाशत् ] १ संख्या-विशेष, सतावन, ५७; २ सतावन संख्या वाला; (पडि; पिंग; सम ७३; नव २), स्त्री—°ण्णा, °न्ना; (पिंग; पि २६५; ४४७ )। 'विन्न वि [ 'पञ्चाश ] सतावनवाँ, पूष्याः ( पडम पूष, ३७ )। भवीस न [ भविशति ] १ संख्या-विशेष, सताईम; २ सताईस की संख्या वासा; "एवं स्तावीसं भंगा गोयव्वा" (भग)। "ावीसइ स्त्री ["विशति] ूर्वेही पूर्वोक्त ग्रर्थ; (कुमा)। "ावीसइम वि ["विशतितम] सताईसवाँ, २७वाँ; (पडम २७, ४२)। भवीसइविह वि [ °विश्वितिविध ] सताईस प्रकार का; ( पगणा १७---पत्त ५३४ )। °ावीसा स्त्री देखो °ावीस; (हे १,४; पड्)। "ासोइ स्त्री [ "ाशीति ] सतासी, ८७; ( सम ६३)। °साइम वि [ शशीतितम ] सतासिवाँ, ८७ वाँ;

( पउम ८७, २१ )। सत्तंग वि [सप्ताङ्ग] १ राजा, मन्त्री, मित, कोश-भंडार, देश, किला तथा सैन्य ये सात राज्याङ्ग वाला; ( कुमा )। २ न हस्ति-शरीर के ये सात अवयव--चार, पैर, स्ँढ, पुच्छ ग्रौर लिंग; "सत्तंगपइट्ठियं" ( उवा १०१ )। **सत्तण्ह** देखो **स-त्तण्ह**≕स-तृष्या । सत्ततथ वि [ं दें ] ग्रमिजात, कुलीन; ( दे ८, १० )। सत्तम देखो स-तम = सत्-तम। सत्तर देखो सःत्तर = स-त्वर। **सत्तर** देखो सत्त-र=सप्त-दशन्, दश । सत्तल न [ सप्तल ] पुष्प-विशेषः ( गउड )। सत्तला ) स्त्री [ सप्तला ] स्ता-विशेष, नवमालिका का **सत्तली )** गाछ; ( पात्र्य; गा ६१६; पउम ५३, ७६ ) । सत्त्रुंच्छी स्त्री [ दे. सप्तला ] लता-विशेष, शेफालिका का गाछ; ( दे ८, ४ )। सत्तवीसंजोयण देखो सत्तावीसंजोअण; ( चंड )। सत्ता स्त्री [ सत्ता ] १ सद्भाव, च्रस्तित्व; ( गांदि १३६ टी)। २ ज्यात्मा के साथ लगे हुए कर्मी का अस्तित्व, कर्मी का स्वरूप से अप्रच्यव-अप्रवस्थानः ( कम्म २, १: રધ્ ) I सत्तावरी स्त्री [ शतावरी ] कन्द-विशेष; "सत्तावरी विराली कुमारि तह थोहरी गलोई य" (पव ४; संबोध ४४; श्रा २०)। सत्तावीसंजोअण पुं [ दे ] चन्द्र, चन्द्रमा; ( दे ८, २२); " सत्तावीसंजोत्र्यायकरपसरो जाव श्रजवि न होइ" ( वाश्र १५)। सत्ति स्त्री [दे] १ तिपाई, तीन पाया वाला गोल काष्ठ-विशेष: २ घड़ा रखने का पत्नंग की तरह ऊँचा काष्ठ-बिशेप; ( दे ८, १ )। सत्ति स्त्री [ शक्ति ] १ अस्त्र-विशेषः ( कुमा )। २ लिश्लः (पगह १, १—पल १८)। ३ सामर्थ्य; (ठा ३, १— पल १०६; कुमा; प्रास् २६ )। ४ विद्या-विशेष; ( पउम ७, १४२)। "म, "मंत वि [ "मत्] शक्ति वाला; (ठा ६---पत्न ३५२; संबोध ८; उप १३६ टी )। सत्ति पुं [ सिप्ति ] अक्ष, घोड़ा; ( पात्र )। सत्तिअ वि [सात्त्विक] सत्त्व-युक्त, सत्त्व-प्रधानः (स्अ्रिनि ६२; हम्मीर १६; स ४ )। सत्तिअणा स्त्री [दे] त्राभिजात्य, कुलीनतो; (दे ८,

१६६)।

१६) । सत्तिवण्ण ) देखो सत्त-वण्णः (सम १५२ः पि १०३ः सत्तिवन्न } विचार १४८)। सन्तु पुं [ शत्रु ] रिपु, दुश्मन, वैरी; ( गाया १, १—पल प्रः; कप्पू; सुपा ७)। °इ वि [°जित् ] १ शतु को जीतने वाला; २ पुं. एक राजा का नाम; (प्राकृ ६५)। भन्न वि [ भन्न ] १ रिपु को मारने वाला; (प्राकृ ६५)। २ पुं. रामचन्द्र का एक छोटा भाई; ( पउम २५, १४ )। °निहण [ °निञ्च ] वही पूर्वीक्त ग्रर्थ; ( पउम १०, ६६ )। 'महण वि [ 'मर्दन ] शलु का मर्दन करने वाला; (सम १५२)। °सेण पुं [ °सेन ] एक अन्तकृद् मुनि; ( श्रंत ३)। °हण देखो °ग्घ; ( पउम ८०, ३८)। सनु )पुं [ सक्तु ] सत्तू , सतुम्रा, भुजे हुए यव म्रादि सत्तुअ∫का चूर्णः; (पि ३६७ः; निच् १ः; स २५३ः; सुर ५, २०६; सुपा ४०६; महा )। सत्तुंज न [शत्रुञ्ज] १ एक विद्याधर-नगर; (इक)। २ पुं. रामचन्द्रजी का एक छोटा भाई, शतुन्न; (पउम ३२, ४७ )। सत्तंजय [ शत्रुञ्जय ] १ काठियावाड़ में पालीताना के पास का एक सुप्रसिद्ध पर्वत जो जैनों का सर्व-श्रेष्ठ तीर्थ है; (सुर ५, २०३)। २ एक राजा का नाम; (राज)। सत्तुंदम पुं [ शत्रुन्दम ] एक राजा का नाम; ( पउम ३८, ४५)। सत्ग देखो सत्तुअ; ( कुप्र १२ )। स तुत्तरि स्त्री [ सप्तसप्तिति ] सतहत्तर, ७७; ( कम्म ६, ४५ )। सत्थ वि [ शस्त ] प्रशस्त, श्लाघनीय; ( चेइय ५७२ )। सत्थ न [ शस्त्र ] हथियार, त्रायुध, प्रहरणः; (त्राचाः; उवः; भगः; प्रास् १०५ )। °कोस पुं [ °कोश] शस्त्र—ग्रौजार रखने का थैला; ( ग्णाया १, १३—पत्न १८१)। °वज्भ वि [ °वध्य ] हथियार से मारने योग्य; (खाया १, १६— पत १६६ )। भेवाडण न [ भवपाटन ] शस्त्र से चीरना; ( ्णाया १, १६ --- पत्न २०२; भग )। सत्थ वि [ दे ] गत, गया हुन्ना; ( दे ८, १ )। सत्थ देखो स-तथ=स्व-स्थ। स्तत्थ न [स्वास्थ्य ]स्वस्थताः; (ग्राया १, ६—पल

सत्थ पुं [ सार्थ ] १ व्यापारी मुसाफिरों का समूह; (ग्राया १, १५—पत १६३; उत्त ३०, १७; वृह १; श्रग्णु; सुर १, २१४)। २ प्राग्यि-समूह; (कुमा; हे १, ६७)। ३ वि. ग्रन्वर्थ, यथार्थ-नामा; (चेइय ५७२)। °वह, °वाह पुंस्त्री िवाह ] सार्थ का मुखिया, संघ-नायक; ( श्रु ५५; उवा; विपा १, २—पत्र ३१); स्त्री—°ही; (उवा; विपा १,२— पल ३१)। °वाहिक पुं [ °वाहिन् ] वही पूर्वोक्त अर्थे; (भिव )। "ाह देखो "वाह; (धर्मवि ४१; सरा )। "ाहिच । पुं **ि भिष्य ]** सार्थ-नायक; ( सुर २, ३२; सुपा ५६४ ) । भहिवइ पुं [ भिश्चपित ] वही ऋर्थः; ( सुपा ५१४ )। सत्थ पुन [ शास्त्र ] हितोपदेशक ग्रन्थ, हित-शिक्तक पुस्तक, तत्त्व-ग्रन्थ; ( विसे १३८४; कुमा), "नागासत्थे सुगांतोवि" ( श्रा ४ )। "ण्णु वि [ "ज्ञ ] शास्त्र का जान-कार; "सुमिगासत्थगग्" ( उप ६८६ टी; उप पृ ३२७ )। भार वि [ °कार] शास्त्र-प्रगोता; (धर्मसं १००३; सिक्खा ३१)। 'तथा पुं जिर्था ने शास्त्र-रहस्य; (कुप्र ६: २०६; भवि )। °यार देखो °गार; (स ४; धर्मसं ६८२)। °वि वि [ विद् ] शास्त्र-ज्ञाताः (स ३१२)। सत्थइअ वि [ दे ] उत्तेजित; ( दे ८, १३ )। सत्थर पुं [ दे ] निकर, समूह; ( दे ८, ४ )। सत्थर ) पुन [ स्त्रस्तर ] शय्या, विक्वीना; ( दे ८, ४ सत्थरय ) टी; सुपा ५८३; पाम्र; षड्; हास्य १३६; सुर ४, २४४ )। सत्थव देखो संथव=संस्तवः (प्राकृ ३३; पि ७६)। सत्थाम देखो स-त्थाम=स-स्थामन्। सत्थाव देखो संथव=संस्तव; (प्राक्त ३३)। सित्थ अ. स्त्री [स्वस्ति ] १ आशीर्वाद; "सित्थं करेइ कविलो" ( पडम ३५, ६२ )। २ च्रोम, कल्याण, मंगल; ३ पुराय च्रादि का स्वीकार; (हे २, ४५; संक्ति २१)। °मई स्त्री [°मती] १ एक विप्र-स्त्री, चीरकदम्बक उपाध्याय की स्त्री; ( पउम ११, ६ )। २ एक नगरी; ( उप ६०२ )। ३ संनिवेश-विशेषः; ( स १०३ )। देख्रो सोत्थि । सित्थिअ पुं [स्वस्तिक] १ माङ्गलिक विन्यास-विशेष, मंगल के लिए को जाती एक प्रकार की चावल आदि की रचना-विशेष; ( श्रा २७; सुपा ५२ )। २ स्वस्तिक के त्र्याकार का त्र्यासन-बन्धः; (´वृह ३ )। ३ एक देवविमानः; (देवेन्द्र १४०)। "पुर न ["पुर] एक नगर का नाम;"

```
( श्रा २७ )। देखो सोतिथञ
सित्थिञ वि [सार्थिक] १ सार्थ-संबन्धी, सार्थ का
 मनुष्य त्रादि; (कुप्र ६२; स १२६; सुर ६, १६६; सुपा
 ६५१; धर्मवि १२४)। २ पुं. सार्थ का मुखित्रा; (वृह
 १)।
सत्थिअ न [ सिक्थिक ] ऊरु, जाँघ; ( स २६२ )।
सं त्थिआ स्त्री [शस्त्रिका ] छुरी; ( प्राप )।
सित्थग देखो सित्थभ=स्वस्तिकः (पंचा ५, २३)।
सितथहरू देखो सितथअ=सार्थिक; ( सुर १०, २०५ )।
सित्थिल्लय देखो सत्थ=सार्थ; ( महा; भवि )।
सत्थु वि [शास्तृ] शास्ति-कर्ता, सीख देने वाला;
 ( स्राचा; स्झ २, ५, ४; १, १३, २ )।
सत्थुअ देखां संथुअ; (प्राक्त ३३: पि ७६)।
सदां देखो सआ=सदा; (राज)।
सदावरी देखो सयावरी=सदावरी; (उत्त ३६, १३६)।
सदिस ( शो ) देखो सिरस = सदश; ( नाट-मृच्छ
 ११३ )।
सद् अक [ शब्द्य् ] १ आवाज करना । २ सक. आहान
 करना, बुलाना । सद्दः ( पिंग )।
सद पुन [ शतद ] १ ध्वनि, ग्रावाज; ( हे १, २६०; २,
 ७६; कुमा; सम १५) "सद्दािण विरुवह्तवािण" (सूत्र
 १, ४, १, ६), "सद्दाई" ( त्र्याचा २, ४, २, ४)। २
 पुं. नय-विशेष; (ठा ७---पत्र ३६०; विसे २१८१)। ३
 छन्द-विशेष; (पिंग)। ४ नाम, च्यान्त्र्या; (महा)। ५
 प्रसिद्धिः ( स्रीपः, साया १, १ टो-पत ३)। °वेहि वि
 [°वेधिन्] शब्द के अनुसार निशाना मारने वाला;
 ( खाया १, १८—पत्र २३६; गउड)। °ावाह पुं
 [ °ापातिन् ] एक वृत्त वैताह्य पर्वतः; ( ठा २, ३—पत्न
 ६६; ८०; ४, २—पत २२३; इक )।
सद्दरु न [ शाह्रु ] हरित, हरा वास; ( पात्र, गाया १,
  १---पत्न २४; गउड )।
सहिन्य वि [शाद्घलित ] हरा वास वाला
                                           प्रदेश;
 ( गडड )।
सदृह सक [ श्रद् + धा ] श्रद्धा करना, विश्वास करना,
 प्रतीति करना। सद्दइ, सद्दामि; (हे ४, ६; भग; उवा)।
  भवि—सद्दृहिस्सद्दः; (पि ५३०)। वकु—सद्दृहंत,
 सद्दसाण, सद्दहाण; ( नव ३६; हे ४, ६; श्रु २३ )।
 संकृ—सद्दिताः; ( उत्त २६, १ )। कृ—सद्दियन्त्रः;
```

( उव; सं ८६; कुप्र १४६ )। सद्दहण देखो सद्दहाण; (हे ४, २३८; कुमा)। सद्दहणया )स्त्री [ श्रद्धान ] श्रद्धा, विश्वास, प्रतीतिः ( ठा सद्दहणा ∫ ६—पत ३५५; पंचभा )। सद्हा देखो सङ्घा=श्रद्धाः (सिट्ठ १२७)। सद्हाण न [ श्रद्धान ] श्रद्धा, विश्वास; ( श्रावक ६२; पव ११६; हे ४, २३८)। सद्हाण देखा सद्दह। सहिस्य वि [श्रद्धित ] जिस पर श्रद्धा की गई हो वह, विश्वस्त; ( ठा ६-पत ३५५; पि ३३३ )। सद्दाह्य ( शों ) वि [ शब्दायित ] त्राहूत, बुलाया हुन्ना; ( नार--मृच्छ २५६)। सदाण देखो संदाण । सदागाइ; (पड्)। सद्दाल वि [ शान्द्वत् ] सन्द वाला; (हे २, १५६; पडम २०, १०; प्राप्र; सुर ३, ६६; पाद्य; श्रीप )। सहाल न [दे] नू पुर; (दे ८, १०; पड्)। 'पुत्त पुं [ °पुत्र ] एक जैन उपासकः; ( उवा )। सद्व सक [शब्दय्, शब्दायय् ] ब्राह्मन करना, बुलाना। सद्दावेद, सद्दाविति, सद्दाविति; ( ऋौप; कप्प; भग )। सद्दावेहिः (स्वप्न ६२)। कर्म-सद्दावीत्र्यंतिः (ग्रभि १२८)। संक्र—सद्दावित्ता, सद्दावेत्ताः (पि ५८२: महा )। सद्।विय वि [ शब्दित, शब्दायित ] चाहूत, बुलाया हुन्नाः; ( कप्पः; महाः; सुर ८, १३३ )। सिंहिअ वि [ शव्दित ] १ प्रसिद्धः ( श्रीपः, खाया १, १ टी —पत्र ३) । २ आहूत; (सुपा ४१३; महा) । ३ वार्तित, जिसको वात कही गई हो वह; ( कुमा ३, ३४ )। सहिअ वि [शाब्दिक ] शब्द-शास्त्र का ज्ञाता; ( अणु २३४)। सद्द्ळ पुं [ शार्टू ल ] १ श्वापद पशु की एक जाति, वाय; (पात्रा; पगह १, १--पत ७; दे १, २४; अभि ५५)। २ छन्द-विशेषः; (पिंग)। विक्रोडिश न [ विक्रोडित ] उन्नीस अन्तरों के पाद वाला एक छन्द; (पिंग)। °सट्ट पुंन [ °साटक ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। सद्ध देखो स-द्ध=सार्घ। सद्ध न [ श्राद्ध ] १ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिगड-दानादि; ( अच्चु १७; पुन्फ १६७ )। २ वि. श्रद्धा वाला, श्रद्धालु; ( उप ८१८ )। देखो सङ्घ=श्राद्ध; (उप

१६६)। °पव्यख पुं [ °पक्ष ] च्राश्विन मास का कृष्ण पत्तः; (दे ६, १२७)। सद्ध देखो सज्भ=साध्यः ( नाट--वैत ३५ )। सद्धड पुं [ श्राद्ध ] व्यक्ति-वाचक नाम; ( महा )। सद्भा स्त्री [स्रम्धरा] एक्कीस ग्रक्तरों के चरण वाला एक छन्द; (पिंग)। सदल पुं [सदल ] एक प्रकार का हथियार, कुन्त, बर्छा; ( पगह १, १—पत १८ )। देखो सन्चल । सद्धस देखो सज्भसः ( प्राक्त २१; प्राप )। सद्धा देखो सङ्घाः (हे २, ४१; गाया १, १—पत ७४; प्रात् ४६; पात्र )। °ळ वि [ °वत् ] श्रद्धा वाला; ( चंड; श्रावक १७५)। °लु वि [ °लु ] वही ऋर्थ; (संबोध ८), स्त्री— 'लुणी; (गा ४१५)। सिद्धिश्र वि [ श्रद्धिक ] श्रद्धा वाला; ( पग्ह १, ३—पत ४४; वसु; स्रोवभा १६ टी )। सर्द्धि श्र सिर्धम् न सहित, साथ; ( श्राचा; उवा; उत्त १६३)। सद्धेय वि [ श्रद्धेय ] श्रद्धास्पदः ( विसे ४८२ )। सधम्म वि [ सधर्मन् ] समान धर्म वालाः; ( स ७१२ )। संघरिमञ देखो स-धरिमञ=सद्-धार्मिक। सधिमणी स्त्री [सधिमणी] पत्नी; (दं २, १०६; सगा )। सधवा देखो स-धवा=स-धवा। सनय देखो स-नय=स-नय। सन्न वि [सन्न] १ क्लान्तः (पात्र्य)। २ त्र्यवसन्न, मद्यः ( स्त्र्य १, २, १, १० )। ३ खिन्न; ( पग्हं १, ३—पन ५५ ) । सन्नाण देखो स-भाण=सन्ज्ञान । सन्नाम सक [आ+दू] त्रादर करना, संमान करना । सन्नामइ, सन्नामेइ; ( षड्; हे ४, ८३ )। सन्नामिअ वि [ आहूत ] संमानितः; ( कुमा )। सन्निअत्थ वि [ दे ] परिहित, पहना हुन्ना; ( सुपा ३६ )। सन्निड ( ग्रप ) देखां सणिअं; ( भिव )। सन्तिर न [ दे ] पत-शाक, भाजी; ( दस ५, १, ७० )। सन्तुम सक [छादय्] आच्छादन करना, ढाँकना। सन्नुमइ; (हे४, २१)। सन्तुमिअ वि [ छादित ] दका हुआ; ( कुमा )। सन्ह देखो सण्ह=श्रदणः; (कप्प)।

सप देखो सव=शप्। सपइ; (विसे २२२७)। सपवख देखो स-पवख=स-पन्न। सपक्ख देखो स-पवख=स्व-पन्न । संपिक्खं च्य [ संपक्षम् ] च्यभिमुख, सामने; ( च्रंत १४) । सपक्खी स्त्री [सपक्षी ] एक महौषधि; (ती ५)। सपजा स्त्री [सपर्या ] पूजा; ( अच्चु ७० )। सपिडिदिसि अ सिप्रतिदिक् । अत्यन्त संमुख, ठीक सामने; ( ऋंत १४ )। सपत्तिअ वि [ सपत्रित ] वाण से त्र्रातिव्यथित; ( दे १, १३५)। सपह देखो सवह; (धर्मवि १२६)। सपाग देखो स-पाग=श्व-पाक। सिपसल्लग देखो सिप्पसल्लगः (पि २३२)। सप्प सक [सृप्] १ जाना, गमन करना। २ आक्रमण करना । सप्पद्दः ( धात्वा १५५ ), "घोरविसा वि हु सप्पा सप्पंति न बद्धवयगाव्य" (सुर २, २४३)। वकु---सप्पंत, सप्पमाणः (गउडः कप्प )। क्-सप्पणोअः सप्प पुंस्त्री [सपं] १ साँप, भुजंगम; ( उवा; सुर २, १४३; जी २१; प्रासू १६; ३८; ११२), स्त्री—°टपी; (राज)। २ पुं. अंश्लेषा नक्तत का अधिष्ठाता देव; ( सुज्ज १०, १२, ठा २, ३—पत्र ७७ )। ३ एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २७)। ४ छन्द-विशेष; (पिंग)। °सिर पुं [ °शिरस् ] हरूत-विशेष, वह हाथ जिसकी उंगलियाँ ऋौर ऋंगूठा मिला हुन्ना हो ऋौर तला नीचा हो; ( दे ८, ७२ )। °सुगंधा स्त्री [ °सुगन्धा ] वनस्पति-विशेषः ( परागा १-पत्र ३६ )। सप्पम देखो स-प्पम=स्व-प्रम, सत्-प्रम, स-प्रम। सप्पमाण देखो सप्प=सृप्; सव =शप्। सप्परिआच ) देखो स-प्परिआव=स-परिताप । सिप्प न [ सिप्स् ] घृत, घी; ( पात्र्य; पव ४; सुपा १३; सिरि ११८४; सण्)। °आसव, °यासव वि [ °आस्रव ] लिब्ध-विशेष वाला, जिसका वचन घी की तरह मधुर होता है; ( पगह २, १--पत १०० )। सिप्प वि [सिप्न] १ जाने वाला, गति करने वाला; (कप्प)। २ रोगि-विशेष, हाथ में लकडी के सहारे से चल सकने वाला रोगि-विशेष; (पगह २, ५--पत १००)।

```
सप्पिसहलग देखो स-प्पिसहलग=स-पिशाचक।
 सप्पी देखो सप्प=सर्प।
  सप्पृरिस देखो स-प्पृरिस=सत्-पुरुष।
  सप्फान [शब्प] वाल तृषा, नया घास; (हे२, ५३;
🣤 प्राप्र )।
  सप्फ न [दे] कुमुद, कैरवः "चंदुज्जयं तु कुमुत्र्यं गद्दहयं
   केरवं सप्पं" (पात्र ) ।
  सप्फंद देखो स-एफंद्=स-स्पन्द।
 सप्फल देखो स-प्फल=स-फल।
  सप्फल देखो स-प्फल=सत्-फल।
  सफर देखो सभर=शफर; (वै २०)।
  सफर पुंन [दे] मुसाफिरी; "वडसफरपवहणाणां" (सिरि
   ३८२)।
  सफल देखो स-फल=स-फल।
  सफल सक [सफलय्] सार्थक करना। वक्--सफलंत;
   (सुपा ३७४)।
  सफिलिअ वि [ सफिलित ] सफल किया हुन्ना; ( सुपा
   ३५६; उव )।
र्सव ( त्रप ) देखो सब्ब=सर्व; ( पिंग )।
  सवर पुं [ शवर ] १ एक अनार्थ देश; २ उस देश में
   रहने बाली एक अनार्य मनुष्य-जाति, किरात, भील;
   (पगह १, १—पत १४; पात्र; ग्रोप; गउड)। °ाणवसण
   न [ °निवसन ] तमाल-पत्न; (उत्तनि ३)। देखो सवर।
  सवरी स्त्री [ शवरी ] १ भिल्ल जाति की स्त्री; (णाया १,
   १-पत ३७; श्रंत; गउड; चेइय ४८२)। २ कायोत्सर्ग
   का एक दोष, हाथ से गुहा-प्रदेश को ढक कर कायोत्सर्ग
   करनाः ( चेइय ४८२ )।
  सवल पुं [ शवल ] १ परमाधार्मिक देवों की एक जाति;
   ( सम २८ )। २ कर्बुर, चितकवरा; ( स्राचा; उप २८२;
   गउड )। ३ न. दूषित चारितः, ४ वि. दूषित चारित वाला
   मुनि; (सम ३१)।
्रुसुबलिय वि [ शवलित ] कर्वुरित; ( गउड )।
  सवलीकरण न [शदलीकरण] सदोष करना, चारिल
   को दूषित वनाना; ( स्रोघ ७८८ )।
  सञ्च ( ग्रप ) देखो सञ्ज = सर्व; ( पिग )।
  सव्यल पुंन [दे] शस्त्र-विशेप; "सरभसरसत्तिसन्त्रल-
   करालकॉंतेसु" ( पउम ८, ६५; धर्मवि ५६ )।
  सन्वल देखां स-व्वल=स-वल ।
```

सदभ वि [ सभ्य ] १ सभासद, सदस्य; ( पात्र); सम्मत्त ११६)। २ समोचित, शिष्ट; "त्रसन्भभासी" ( दस ६, २, ८; सुर ६, २१५; स ६५०)। सद्भाव देखो स-व्याव=सद्-भाव। सञ्भाव देखो स-च्याव=स्व-भाव। सन्भाविय वि [साद्भाविक] पारमार्थिक, वास्तविक; ( दसनि १, १३५)। सम न देखो समा; "समाणि" ( ग्राचा २, १०, २)। सभर पुंस्त्री [ शफर ] मत्स्य, मछली; ( कुमा ), स्त्री---°री; (हे १, २३६; प्राकु १४)। सभर पुं [ दे ] ग्ध पन्नो; ( दे ८, ३ )। सभराइअ न [शकरायित] जिसने मत्स्य की तरह श्राचरण किया हो वह; (कुमा.)। समल देखो स-मल=स-पत्त । सभा स्त्री [सभा ] १ परिषद् ;( उवा; रयणा ८३; धर्मवि ह)। २ गाड़ी के ऊपर की छत--- दक्कन; (श्रा १२)। सभाज सक [ सभाजय ] पूजन करना । हेक-सभाजइंदु ( शों ); ( श्रमि १६० )। सभाव देखो स-भावः स्व-भाव। सम अक [शम्] १ शान्त होना, उपशान्त होना। २ नप्ट होना । ३ त्र्यासक्त होना । समइ, समंति; (है ४, १६७; कुमा ), "जइ समइ सक्कराए पित्तं ता कि पटोलाए" (सिरि ६६६)। वकु—समेमाण; (म्राचा १, ४, १, ३)। सम सक [ शमय् ] १ उपशान्त करना, दवाना । २ नाश करना 1 वकु-"दुट्ठदुरिए समैता" ( धर्मी ३ )। सम पुं [ अम ] १ परिश्रम, आयास; २ खेद, थकावट; ( काप्र ८४; सम्मत्त ७७; दे १, १३१; उप पृ ३५; सुपा प्रप्; गउड; सगा; कुमा )। 'जल न [ 'जल ] पसीना; (पाञ्च)। सम पुं [शम] शान्ति, प्रशम, क्रोध आदि का निप्रह; (कुमा)। सम वि [सम ] १ समान, तुल्य, सरिखा; (सम ७५; उव; कुमा; जी १२; कम्म ४, ४०; ६२)। २ तटस्य, मध्यस्थ, उदासीन, राग-द्वेष से रहित; ( स्त्र १, १३, ६; ठा ८ )। ३ सर्व, सब; ( श्रु १२४ )। ४ पुंन. एक देव-विमान; ( सम १३; देवेन्द्र १४० )। ५ सामायिक; ं ( संवोध ४५; विसे १४२१ )। ६ स्त्राकाश, गगन; ( भग २०, २—पत्न ७७५) । °चउरंस न [°चतुरम्न] संस्थान-

विशेष, चारों कोगांं से समान शरीर की आकृति-विशेष; ( टा ६-पत ३५७; सम १४६; भग; कम्म १,४०)। °चक्कवाल न [°चक्कवाल] वृत्त, गोलाकार; (सुज ४)। °ताल न [ °ताल ] १ कला-विशेष; ( ग्रौप )। २ वि. समान ताल वाला; (ठा ७)। °धमिम वि [ °धमिक ] समान धर्म वाला; (उप ५३० टी)। °पाद्पुत पुंन ∫ °पादपुत ] ऋासन-विशेष, जिसमें दोनों पैर मिला कर जमीन में लगाये जाते हैं वह त्र्यासन-वन्ध; (ठा ५, १—पत्न ३००)। 'पासि वि [ 'दर्शिन् ] तुल्य दृष्टि वाला, सम-दर्शी; (गच्छ १, २२)। °प्पम पुंन [ °प्रभ ] एक देव-विमान; (सम १३)। °भाव पुं [°भाव] समता; ( सुपा ३२० )। °या स्त्री [ °ता ] राग-द्रेष का श्रभाव, मध्यस्थता; (उत्त ४, १०; पडम १४, ४०; श्रा २७)। °वित्त पुं [ °वितिन ] यमराज, जम; ( सुपा ४३३)। °सरिस वि [ °सदृश ] ग्रत्यन्त तुल्य, सहरा, (पउम ४६, ५७)। 'सहिय वि [ 'सहित ] युक्त, सहित; (पउम १७, १०५)। °सुद्ध पुं [ °शुद्ध ] एक राजा जो छठवें केशव का पिता था; (पउम २०, १८२)। समइअ वि [ सामयिक] समय-संबन्धी, समय का; (भग)। समइअ वि [ समयित ] संकेतितः ( धर्मसं ५०५ )। समइअ न [समयिक] सामायिक-नामक संयम-विशेष: (कम्म ३, १८; ४, २१; २८)। समरंछिअ देखो समइच्छिअ; (से १२, ७२)। समस्वकंत वि [समितिकान्त ] व्यतीत, गुजरा हुआ; (सुपा २३)। समइच्छ सक [समिति+क्रम् ] १ उल्लंघन करना। २ त्रकः गुजरना, पसार होना । वक्-समइच्छमाणः (श्रीप: कप्प )। समइच्छिअ वि [समितिकान्त ] १ गुजरा हुन्रा: २ उल्लंघित; ( उप ७२८ टी; दे ८, २०; स ४५ )। समईअ वि [ समतीत ] १ गुजरा हुआ; ( पउम ५, १५२)। २ पुं. भृत कालः; (जोवस १८१)। समईअ देखां समइअ=समयिकः; (कम्म ४, ४२)। समउ ( अप ) नीचे देखोः ( भवि )। समं च्य [ समम् ] साथ, सह; (गा १०२; १६४; २६५; उत्त १६, ३; महा; कुमा )। समंजस वि [ समञ्जस ] उचित, योग्य; ( त्र्याचा; गउड; भवि )।

समंत° देखो समंता; "वसित्रो त्रांगेसु समंतपीणकणकञ्जुरो सेञ्रो" (गउड)। समंत देखो सामन्तः ('उप पृ ३२७)। समंत ( श्रप ) देखी समत्थ = समस्त; ( पिंग )। समंत्रक्षो च [समन्ततस् ] सर्वतः, चारों तरफः; (गर्नै ६७३; सुर २, २३८ )। समंता ) श्र [समन्तात्] ऊपर देखी; (पात्र, भग; समंतेण ∫विपा १, २—पत्र २६; से ६, ५१; सुर २, २५; १३, १६५ )। समक्कंत वि [समाक्रान्त ] १ जिस पर त्राक्रमण किया गया हो वह; (से ४, ४७)। २ अवरुद्ध, रोका हुआ; (से ८, ३३)। समक्ख न [समक्ष] नजर के सामने, प्रत्यक्तः (गा ३७०; सुपा १५०; महा )। देखो समच्छ । समक्खाय ) वि [समाख्यात ] उक्त, कथितः (उप समिक्खा र् २११ टी; ६६४; जी २५; श्रु १३३ )। समगं देखो समयं=समकम्; (पव २३२; सुपा ८७: संग्रा )। समग्ग वि [ समग्र ] १ सकल, समस्तः; (सुपा ६६) । 🜾 युक्त, सहित; ( पगह १, ३---पत्र ४४; कुप्र ७ )। समग्गल वि [ समर्गल ] अत्यधिकः ( सिरि ८६७: मुपा ३६७; ४२० )। समग्गल ( अप ) देखो समग्गः ( पिंग )। समग्घ वि [समर्घ] सस्ता, अलप मूल्य वाला; (सुपा ४४५; ४४७; सम्मत्त १४१ )। संश्च्चण न [ समर्चन ] पूजन, पूजा; ( सुपा ६ )। समन्त्रिअ वि [ समर्चित ] पूजित; ( पउम ११६, ११)। समच्छ अक [सम्+आस्] १ वैठना। २ सक. अव-लम्बन करना। ३ श्रधीन रखना। वक् —समच्छे त; (उप १६८ हो)। समच्छ वि [समक्ष ] प्रत्यत्त का विषय; (संन्नि १५)। देखो समक्ख। समच्छायग वि [समाच्छादक] ढकने वाला; (से 1 (33 समज रसक [सम् + अर्ज्] पैदा करना, उपार्जन समज्जिण ∫करना। समजइ, समजिगाइ; (सगा; प्रव १०; महा) ।वकु—समज्जिणमाणः; (विपा १, १—पत १२) । संकृ—समज्जि़वि ( श्रप ) ; ( स्एा )।

```
समजिणिय) वि [समजित ] उपार्जितः (स्पाः ठा
             र्र ३, १—पत्र ११४; सुपा २०५; सग्रा )।
    समज्भासिय वि [समध्यासित] अधिष्ठितः; (सुज
     १०, १)।
🌁 समद्व वि [ समर्थ ] संगत अर्थ, व्याजवी, न्याय-युक्त;
     ( णाया १, १-पल ६२; उवा )। देखो समत्थ=
     समर्थ ।
   ·समण न [ शमन ] १ उपशमन, दवाना, शान्त करना;
     ( सुपा ३६६ )। २ पथ्यानुष्ठानः ( उवर १४० )। ३
     एक दिन का उपवासः ( संबोध ৮८ )। ४ वि. उपशमन
     करने वार्ला, दवाने वाला; (उप ७८२; पंचा ४, २६;
     सुर ४, २३१)।
   ·समण देखो स-मण=स-मनस्।
    समण देखो सवण=अवराः; ( पडम १७, १०७; राज )।
    समण पुं [समण] सर्वत समान प्रवृत्ति वाला, मुनि,
     साधुः ( अरुग् )।
   ·समण पुं [ श्रमण ] १ भगवान महावीर; (ग्राचा २, १५,
     ३ )। २ पुंस्री. निर्प्रनथ मुनि, साधु, यति, भित्तु, संन्यासी;
🗸 🚄 तापसः "निग्गंथसक्कतावसगेरुयत्र्याजीवं पंचहा समग्गा"
     (पव ६४; त्रागु; त्राचा; उवा; कप्प; विपा १, १; धरा
     २१; सुर १०, २२४), स्त्री-"णी; (भग; गच्छ १,
     १५)। °सःह पुं [ °सिंह] १ एक जैन मुनि जो दूसरे
     वसदेव के पूर्वभवीय गुरू थे; (पउम २०, १६२)।
     २ श्रेब्ट मुनि; ( पगह २, ५—पत्न १४८ )। ीवासग ,
     ीचासय पुंस्री [ीपासक] श्रावक, जैन गृहस्थ; (उवा),
     स्त्री—°सिया; ( उवा; ग्याया १, १४—पत १८७ )।
   समणंतर ( अप ) न [ समनन्तरम् ] अनन्तर, वाद में,
     पीछे; ( सग्प )।
    समणवख देखो स-मणवख=स-मनस्क।
    समणुगच्छ ) सक [समनु नगम् ] १ अनुसरण करना।
   समणुगम ∫ २ अच्छी तरह व्याख्या करना । ३ अक.
     संबद्ध होना, जुड़ जाना। वक्-समणुगच्छमाण; (खाया
 🔭 १, १—पत्रं २५)। कवकु—समणुगम्मंत, समणुगम्म-
     माण; (ऋोप; स्, स्र २, २, ७६; खाया १, १—पत्र ३२;
     कप्प ) ।
   समणुगय वि [समनुगत] १ अनुसृतः (स ७२०)।
     २ अनुविद्ध, जुड़ा हुआ; ( पंचा ६, ४६ )।
   समणुचिण्ण वि [ समनुचीर्ण ] त्राचरित, विहित; "तवी
```

समगुचिएगो" ( पउम ६, १६४ )। समणुजाण सक [समनु+ज्ञा] १ अनुमोदन करना, अनुमति देना । २ अधिकार-प्रदान करना । समगुजाण्डः, समगुजागाइ, समगुजागोजा; (त्राचा)। वक्-समगु-जाणमाणः ( आचा )। समणुजाय वि [ समनुजात ] उत्पन्न, संजात; ( पडम १००, २४; सुपा ५७८ )। समणुनाय वि [ समनुज्ञात ] अनुमत, अनुमोदितः (पडम ८, ७)। समणुत्र वि [ समनुज्ञ ] अनुमोदन-कर्ता; ( त्राचा १, १, १, ५)। समणुत्र वि [समनोज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर; २ सुन्दर वेप ऋादि वालाः ( ऋाचा १, ८, १,१)। ३ संविधः, संवेग-युक्त मुनि; ( आचा १, ८, २, ६)। ४ समान सामाचारी वाला-सांभोगिक --मुनिः (ठा ३, ३--पत्र १३६; वव १)। सप्रणुन्ना स्त्री [ समनुज्ञा ] १ अनुमति, संगति; २ अधि-कार-प्रदान; (ठा ३, ३--पत १३६)। समणुन्नाय देखो समणुनाय; ( श्राचा २, १, १०, ४) । समगुपत्त वि [समनुप्राप्त ] संप्रातः (सुर १, १८३; १०, १२०; सिरि ४३०; महा )। समणुवद्ध वि [समनुवद्ध] निरन्तर रूप से व्याप्त; ( गाया १, ३—पत्र ६१; ऋौप; उव )। समणुभूअ वि [ समनुभून ] अच्छी तरह जिसका अनुभव किया गया हो वह; (वै ६२)। समणुवत्त वि [ समनुवृत्त ] संवृत्त, संजात; ( पउम १०, १)1 समणुवास सक [समनु+वासयू] १ वासना-युक्त करना । २ सिद्ध करना । ३ परिपालन करना । "स्रायट्टं सम्मं समगुवासेजासि" ( स्राचा १, २, १, ५; १, २, ४, ४; १, ५, ४, ५; १, ६, १, ६)। समणुसट्ट वि [ समनुशिष्ट ] अनुज्ञात, अनुमतः ( आचा २, १, १०, ४)। समणुसास सक [ समनु + शासय् ] सम्यग् सीख देना, अञ्छो तरह सीखाना । समगुसासयंति; ( स्य १, १४, १० ) । समणुसिट्ट वि [समनुशिष्ट] अच्छी तरह शिक्तितः (वसु)। देखो समणुसद्धः ( ग्राचा २, १, १०, ४)।

समणुहो सक [ समनु+भू ] अनुभव करना । समगुहोइ; . ( वव १ )। समण्णागय वि [समन्वागत ] १ समन्वित, सहित; "छत्तीसगुर्यासमरायागएया" (गच्छ १, १२)। २ संप्रातः; (राय)। समण्णाहार पुं [ समन्वाहार ] समागमनः ( राज )। समिण्णय देखो समिन्नयः (काल )। समितवकात देखो समइवकात; ( गाया १, १—पत **६**३)। समतुरंग सक [समतुरंगाय्] समान अश्व की तरह त्र्यापस में त्र्यारोहरा करना, त्र्यारलेष करना। वकु-समतुरंगेमाणः ( गाया १, ५—पत्न १३४ः, पव १७४ टी )। समत्त वि [समस्त ] १ संपूर्ण; (पगह १, ४--पल ६८)। २ सकल, सब; (विसे ४७२)। ३ समास-युक्त; ४ मिलित, मिला हुआ; (हे २, ४५; षड्)। समत्त वि [ समाप्त ] पूर्ण, पूरा, सिद्ध, जो हो चुका हो वहः ( उवाः श्रोप )। समित्त स्त्री [समाप्ति ] पूर्णता; (उप १४२; ७२८ टी; विसे ४१५; पव--गाथा ६५; स ५३; सुपा २५३; ४३५)। समत्थ सक [सम् + अर्थय् ] १ साबित करना, सिद्ध करना। २ पुष्ट करना। ३ पूर्ण करना। कर्म-समत्थीत्र्प्रइ; (स १६५), "उगहो त्ति समितथजइ दाहेगा सरोरुहागा हेमंतो। चरिएहि गाजइ जगो संगोवंतोवि ऋषागां" (गा ७३०)। समत्थ देखो समत्त=समस्तः (से ४, २८; सुर १, १८१; १६, ५५ )। समत्थ वि [समथें ] शक्त, शक्तिमान्; (पात्रा; ठा ४, ४—पत २८३; प्रास् २३; १८२; श्रीप )। समित्थि वि [ समिथिन् ] प्रार्थक, चाहने वालाः ( कुप्र ३५१)। समित्थिअ वि [समिथित ] १ पूर्ण, पूरा किया हुआ; ( कुप्र ११५; सुपा २६६ )। २ पुष्ट किया हुन्त्रा; ( सुर १६, ६५)। ३ प्रमाणित, सावित किया हुआ; ( अज्भ १२१)। समद्धासिय वि [ समाध्यासित ] अधिष्ठितः ( स ३५: ६७६)। समद्धि देखो समिद्धिः; (गा ४२६)।

समन्नागय देखो समण्णागयः ( श्रोघ ७६४ः गाया १, १---पत ६४; ऋौप; महा; ठा ३, १---पत ११७ )।. समन्ति सक [समनु+इ] १ अनुसरण करना। २ अक-एकत्रित होना, मिलना। समन्नेइ, समन्नितः; (विसे २५१७; श्रौप )। समन्त्रि व [समन्वित ] युक्त, सहित; (हे ३, ४६; सुर ३, १३०; ४, २२०; गउड )। समन्ने° देखो समन्नि । समप्प सक [ सम्+अर्पय् ] ऋर्पण करना, दान करना, देना । समप्पेइ; ( महा )। वकु—समप्पंत, समप्पअंत, समप्पेंतः (नाट-मृच्छ १०५ः रतना ५५ः पडम ७३, १४)। संक्र—समप्पिअ, समप्पिऊण; ( नाट—मुच्छः ३१५; महा) । क्र--समप्पिउं; (महा)। क्र--समप्पियव्यः (सुपा २५६)। समप्प° देखो समाव=सम्+श्राप्। समप्पण न [ समर्पण ] ऋर्पण, प्रदान; ( सुर ७, २२; कुप्र १३; वजा ६६)। समप्पणया स्त्री [ समर्थणा ] ऊपर देखो; ( उप १७६ )। सप्राप्तिय वि [ समर्पित ] दिया हुन्नाः; ( महाः; काल ) 📭 समञ्भस सक [ समभि+अस् ] श्रभ्यास करना । समन्भसहः ( द्रव्य ४७ )। समञ्महिअ वि [समभ्यधिक] अत्यन्त अधिक; (सं १५, ५५ )। समन्भास पुं [ समभ्यास ] निकट, पास; (पउम ३३, १७) । समंब्भिडिय वि [ दे ] भिड़ा हुन्रा, लड़ा हुन्रा; ( पउम **न्ह**, ४५ )। समिभावण्ण वि [ समभ्यापन्न ] संमुख आया हुआ; ( सूत्र १, ४, २, १४ )। समभिजाण सक [समिम + ज्ञा ] १ निर्णय करना। २ प्रतिज्ञा-निर्वोह करना। समभिजािणया, समभिजािणाहिः (श्राचा)। वकृ—समिजाणमाण; (श्राचा)। समभिद्द्य सक [ समभि=दु ] हैरान करना । समभिद्द्यंतिः ( उत्त ३२, १० )। समिभिधंस सक [ समिमि + ध्वंसय ] नष्ट करना। समभिधंसेज, समभिधंसेति; (भग)। समिभपड सक [समिभ+पत् ] आक्रमण करना। हेकु---समभिवडित्तए; ( ग्रंत २१ )।

समिभभूअ वि [ समिभभूत ] श्रत्यन्त पराभृतः; ( उवाः; धर्मवि ३४)। समभिरूढ पुं [समभिरूढ ] नय-विशेषः (ठा ७—पत 1(038) समिमलोअ सक [समिमिनलोक्] देखना, निरीक्तरा करना । समिमिलोएइ; (भग १५-पत ६७०)। वकु-समभिलोएमाणः ( पपया १७-पन्न ५१८)। े समभिलोइअ वि [समभिलोकित] विक्षोकित, दृष्टः ( भग १५—पल ६७० )। समय प्रक [सम् + अय् ] समुदित होना, एकतित होना। "सन्वे समयंति सम्मं चेगवसाश्रो नया विरुद्धावि" (विसे २२६७)। समय पुं [ समय ] १ काल, बल्त, श्रवसर; ( श्राचा; स्त्रानि २६; कुमा )। २ काल-विशेष, सर्व-सूच्म काल, जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके ऐसा सूच्म काल; ( अगु; इक: कम्म २, २३: २४: ३० ) । ३ मत, दर्शन: (प्राप) । ४ सिद्धान्त, शास्त्र, त्र्यागम; (त्र्याचा; पिंड ६; स्त्र्यनि २६; कुमा; दं २२)। ५ पदार्थ, चीज, वस्तु; ( सम्म १ टी-- पृष्ट ११४)। ६ संकेत, इसारा; ( स्त्रानि २६; पिंड ६; प्राप; सं १, १६)। ७ समीचीन परिणाति, सुन्दर परिगाम; ८ श्राचार, रिवाज; १ एकवाक्यता; (स्त्र्रानि २६)। १० सामायिक, संयम-विशेष; (विसे १४२१)। °क्खेस, °खेस न [ °क्षेत्र ] कालोपलचित भूमि, मनुष्य-स्रोक, मनुष्य-चेत्रः ( भगः सम ६८)। °उज, °ण्ण, °न्न वि [ 'ज्ञ ] समय का जानकार; ( धरा ३६; गा ४०५; ्रि २७६)। समय देखां स-मय=स-मद। समय) म्र [समकम्] १ युगपत्, एक साथ; (पव समयं ) २१६ टी; विसे १८६६; १८६७; सुर १, ५; महा; गउड ११०६)। २ सह, साथ; ( गा ६१)। समया देखो सम-या। समुखा म्र [समया] पास, नजदीकः; (सुपा १८८)। 'र्**समर** सक [ स्स्रृ ] याद करना । कृ—समरणीय; ( चड . २७: नाट-शकु **६ ), समरिय**न्वः ( स्यरा २८ )। समर देखां सबर; (हे १, २५८; षड्), स्त्री—°री; (कुमा)। समर पुन [समर] १ युद्ध, लडाई; (से १३, ४७; उप ७२८ टी; कुमा )। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। "ाइच्च

पुं [ भिदित्य ] अवन्तीदेश का एक राजा; (स ५)। समर न [समार] कामदेव-संवन्धी, कामदेव का (मन्दिर श्रादि ); ( उप ४५४ )। समरइस् वि [समर्त ] स्मरण-कर्ताः (सम १५)। समरण न [ स्मरण ] स्मृति, यादः ( धर्मवि २०: श्राप **६**८)। समरसद्दह्य पुं [दे] समान उम्र वाला; (दे ८, २२)। समराइअ वि [ दे ] पिष्ट, पिसा हुन्ना; ( षड् )। समरी देखो समर=शवर। समरेत् देखो समरइत्; ( ठा ६— पत ४४४ )। समलंकर सक [ समलम् + इः ] विभूषित करना। समलंकरेइ; (भ्राचा २, १५, ५)। संक-समलंकरेत्ताः ( श्राचा २, १५,५)। समलंकार सक [समलम् + कारय् ] विभूषित करना, विभूषा-युक्त करना। समलंकारेइ; (श्रीप)। संकु-समलंकारेत्ताः ( श्रीप )। समलद्भ ( श्रप ) वि [ समालव्य ] विलिप्तः ( भवि )। समित्लिअ अर्क [समा + ली ] १ संबद्ध होना। २ लीन होना । ३ सक. भ्राश्रय करना । समल्लियइ; (भ्राक ४७)। वकु—समल्लिअंतः (से १२, १०)। समन्लोण वि [ समालीन ] अच्छी तरह सीन; (श्रीप)। समवइण्ण वि [ समवतीणं ] श्रवतीर्णः; ( सुपा २२ )। समबद्दाणं न [ समबस्थान ] सम्यग् त्रवस्थितः; (ग्रन्फ १४७ )। समबद्धिः स्त्री [समबस्थिति ] ऊपर देखोः; "केई विंतिः मुग्गीगां सहावसमविट्ठई हवे चरगां" ( श्रज्क १४६ )। समयत्ति देखो सम-वत्ति=सम-वर्तिन्। समवय° देखो समवे। समवसर देखो समोसर=समव+सः; (प्रामा)। समवसरण देखो समोसरण; ( स्थ्रिन ११६)। समवसरिअ देखो समोसरिअ=समवसृत; ( धर्मवि ३० )। समवसेश वि [ समवसेय ] जानने योग्य, ज्ञातन्यः ( सा 8)1 समवाइ वि [ समवायिन् ] समवाय संबन्ध का, समवाय-संबन्धी; (विसे १६२६; धर्मसं ४८७)। समवाय पुं [समवाय ] १ संवन्ध-विशेष, गुर्ण-गुर्णी भ्रादि का संबन्ध; (विसे २१०८)। २ संबन्ध; (पउम ३६, २५; धर्मसं ४८१; विवे ११६) । ३ समूह, समुदाय;

( सूत्र २, १, २२; स्रोघ ४०७; स्रयाु २७० टी; पिंड २; भारा २; विसे ३५६३ टी )। ४ एकत करना; "काउं तो संघसमवायं" (विसे २५४६)। ५ जैन घ्रांग-अन्थ विशेष, चौया भ्रंग-प्रनथः ( सम १ )। समवे त्रक [समव+६] १ शामिल होना। २ संबद्ध होना । समवेदि ( शौ ); ( मोह ६३ ), समवयंति; ( विसे २१०६)। समवेद ( शो ) वि [ समवेत ] समुदित, एकतित; ( मोह **5** ) 1 समसम अक [समसमाय्] 'सम्' 'सम्' अवाज करना। वकु—समसमंत; (भवि)। समसरिस देखो सम-सरिस। समसाण देखो मसाणः "समसागो सुन्नघरे देवउले वावि तं वससु" (सुपा ४०८)। समसीस वि [दे] १ सहरा, तुल्य; २ निर्भर; (दे ८, ५०)। ३ न स्पर्धाः (से ३, ८)। समसीसि अ ) स्नी [दे] स्पर्धा, बराबरी; (सुपा ७; खमसीसी ∫वजा २४; कप्पू ; दे ८, १३; सुर १, ८; वजा ३२; १५४; विवे ४५; सम्मत्त १४५; कुप्र ३३४)। समस्सअ सक [समा+श्रि] त्राश्रय करना। समस्सग्नदः (पि ४७३)। संक्र—समस्सइअ; (पि ४७३)। समस्सस त्रक [समा+श्वस्] त्राश्वासन प्राप्त करना, सान्त्वन मिलना। समस्ससध (शौ); (पि ४७१)। हेक--समस्सिसिदुं (शौ); (नाट--शकु ११६)। स्तमस्तिस् (शो) देखो समासत्थः (नाट-मृच्छ २५५)। समस्सा स्त्री [ समस्या ] बाकी का भाग जोड़ने के लिए दिया जाता श्लोक-चरण या पद ग्रादि; (सिरि ८६८; कुप्र २७; सुपा १५५ )। समस्सास सक [ समा+श्वासय् ] सान्त्वन करना, दिखासा देना । समस्सासदि ( शौ ); ( नाट ) । वकु---समस्सासअंतः ( श्रमि २२२ )। हेक-समस्सासिद् ( शौ ); ( नाट--मृच्छ ८१ )। समस्सास पुं [ समाश्वास ] आश्वासन; ( विक ३५)। समस्सासण न [ समाश्वासन ] ऊपर देखो; ( मै ७५ )। समस्तिअ वि [ समाश्रित ] ग्राश्रय में स्थित, भ्राश्रित; ( त ६३५; उप पृ ४७; सुर १३, २०४; महा )। समहिश्र वि [ समिधिक ] विशेष ज्याद; ( प्रास् १७८;

महा; कुमा; सुर ४, १६६; सया )। समहिगय वि [ समधिगत ] १ प्राप्त, मिला हुम्रा; २ शात; (सग्रा)। समिहदु सक [समिधि + स्था ] काबू में रखना, अधीन रखना। कवकु—समिहिद्विजामाणः (राय १३२)। . समहिद्वाउ वि [ समधिष्ठातृ ] श्रध्यन्, मुखी, श्रिषिपति; ( म्राचा २, २, ३, ३; २, ७, १, २ )। समहिद्विअ वि [ समिधिष्ठित ] म्राभितः (उप ७२८ टीः । सुपा २०१)। समहिड्डिय देखो स-महिड्डिय = स-महिंद्रिक । समहिणंदिय वि [समभिनन्दित] श्रानन्दित, खुशी किया हुन्ना; ( उप ५३० टी )। समृहिल वि [ समिखिल ] सकल, समस्तः; ( गउड )। समहुत्त वि [ दे ] संमुख, श्रिभिमुख; ( श्रया २२२ )। समास्री [समा] १ वर्ष, बारह मास का समय; ( जी ४१)। २ काल, समय; ( सम ६७; ठा २, १—पत्र ४७; कप्प )। समाअम देखो समागम; ( ऋभि २०२; नाट--म्राखती ३२ ) । समाइच्छ सक [समा + गम् ] १ सामने आना। २ समादर करना, सत्कार करना। संकृ—समाइच्छिज्जणः (महा)। समाइच्छिय वि [ समागत ] श्राहतं, सत्कृतः; (स ३७२)। समाइट्ट वि [समादिष्ट ] फरमाया हुन्ना; (महा)। समाइड्ड वि [समाचिद्ध] वेष किया हुन्ना; (से ६, ३८ )। समाइण्ण वि [समाकीर्ण] व्याप्तः (भ्रौपः सुर ४, २४१)। समाइण्ण }वि [समाचीर्ण ] श्रच्छी तरह श्राचरित; ∫(भग; उप ८१३; विचार ८९४)। समाइन समाउट अक [समा + वृत्] नम्र होना, नमना, अधीन होना । भूका-समाउद्दिसुः ( सूत्र २, १, १८)। 🛶 समाउट्ट वि [ समावृत्त ] विनम्र; ( वव १ )। समाउत्त वि [समायुक्त ] युक्त, सिहत; (श्रीप; सुपा ३०१)। समाउल वि [समाकुल ] १ संमिश्र, मिश्रित; (राय)। २ व्याप्त; (सुपा ३०५)। ३ म्राकुल, व्याकुल; (हे ४, ४४४; सुर ६, १७४ )।

समाउलिश वि [ समाकुलित ] न्याकुल बना हुन्ना; ( स 1 (.33 समाएस पुं [ समादेश ] १ त्राज्ञा, हुकुम; ( उप १०२१ टी )। २ विवाह भ्रादि, के उपलक्त में किए हुए जीमन में बचा हुआ वह खाद्य जिसको निर्शन्थों में बाँटने का संकल्प किया गया हो; (पिंड २२६; २३०)। समाएसण न [ समादेशन ] स्राज्ञा, हुकुम; ( भवि )। समाओग पुं [समायोग ] स्थिरता; (तंदु १४)। समाओसिय वि [समातोषित ] संतुष्ट किया हुआ; (भवि)। समाकरिस सक [ समा | कृप् ] खींचना । हेक---समाकरिसिउं; ( पि ५७५ )। समाकरिसण न [समाकृषेण ] खींचाव; (सुपा ४)। समाकार सक [समा+कारय्] म्राह्वान करना, बुलाना । संकु—समाकारियः (सम्मत २२६)। समागच्छ° देखो समागम≈समा+गम्। समागत देखो समागय; ( सुर २, ८०)। समागम सक [समा+गम्] १ सामने त्राना । २ त्रागमन करना। ३ जानना। समागच्छइ; (महा)। भवि--समागमिस्सइ; (पि ५२३)। संकृ—समागच्छिअ; (पि पूर्श, "विन्नाग्रेण समागम्मः ( उत्त २३, ३१ )। समागम पुं [समा+गम् ] १ संयोग, संबन्धः ( गउडः, महा )। २ प्राप्तिः ( स्थ्र १, ७, ३० )। समागमण न [समागमन] ऊपर देखो; (महा)। समागय वि [समागत] स्राया हुन्ना; (पि ३६७ ए)। समागूढ वि [ समागूढ ] समारिलष्ट, श्राष्टिगित; (पउम · ३१, १२२ ) i समाज पुं [समाज ] समूह, संघात; (धर्मवि १२३)। देखो समाय = समाज। समाजुत्त न [ समायुक्त ] संयोजन, जोड़ना; (राय ४०)। समाहत्त वि [समारव्ध ] १ श्रारव्ध, जिसका प्रारंभ किया गया हो वह; (काल; पि २२३; २८६)। २ जिसने त्रारंभ किया हो वह; "एवं भिषाउं समादत्तो" ( सुर १, 1 (33 समाण सक [ भुज् ] भोजन करना, खाना । समाणाइ; (हे ४, ११०; कुमाः)। समाण सक [ सम्+आप् ] समाप्त करना, पूरा करना । समायादः; (हे ४, १४२), समायोमिः; (स ३७६)।

समाण वि [ समान ] १ सदश, तुल्य, सरिखा; (कप्प)। २ मान-सहित, श्रहंकारी; ( से ३, ४६ )। ३ पुंन. एक देव-विमानः ( सम ३५ )। समाण वि [ सत् ] विद्यमान, होता हुआ; ( उवा; विपा १, २—पत ३४), स्त्री—°णी; (भग; कप्प)। समाण देखो संमाण=संमान; (से ३, ४६)। समाणअ वि [ समापक ] समाप्त करने वासाः; ( से ३, ४६)। समाणण न [भोजन] भक्तर्या, खानाः "तंत्रोक्षसमायाया-पजाउलवयग्ययाए" ( स ७२ )। समाणत्त वि [ समाज्ञप्त ] जिसको हुकुम दिया गया हो वह; ( महा )। समाणिअ देखो संमाणिय; ( से ३, २४ समाणिअ वि [ समानीत ] जो लाया गया हो वह, श्रानीतः ( महाः सुपा ५०५ )। समाणिअ वि [ समाप्त ] पूरा किया हुआ; (से ६, ६२; णाया १, ५--पत्र १३३; स ३७१; कुमा ६, ६५ )। समाणिश्र वि [ दे ] म्यान किया हुआ, म्यान में डाला हुन्ना; "विलिएगा तक्खगां चेव समागियां मंडलगां" (स २४२ )। समाणिअ वि [ भुक्त ] भिक्त, खाया हुन्ना; ( स ३१५)। समाणिआ स्री [समानिका ] छन्द-विशेष; (पिंग)। समाणी सक [समा+नी] ले श्राना। समाग्रेइ; (विसे १३२५)। समाणी देखो समाण=सत्। समाणु ( भ्रप ) देखो समं; ( हे ४, ४१८; कुमा )। समादह सक [ समा + दह् ] जलाना, मुलगाना । वक-समादहमाण; ( भ्राचा १, ६, २, १४ )। समादा सक [ समां | दा ] ग्रहण करना। संक ---समादाय; ( श्राचा १, २, ६, ३)। समादाण न [ समादान ] ग्रह्या; ( राज )। समादिद्व वि [ समादिष्ट ] फरमाया हुआ; ( मोह ८० )। समादिस संक [समा+दिश्] याज्ञा करना। संकृ— समादिसिअ; ( नाट )। समादेस देखा समाएस; (नाट--मासता ४६)। समाधारणयां स्त्री [ समाधारणा ] समान हाव ने स्थापन; ( उत्त २६, १ )।

समाधि देखो समाहि; (ठा १०-पत ४७३)। समापणा स्त्री [ समापना ] समाप्ति; (विसे ३५६५ )। समाभरिअ वि समाभरित ] त्राभरण-युक्तः; (त्र्रणु २५३ ) । समाय पुं [ समाज ] १ सभा, परिषतः; ( उत्त ३०, १७; म्राच्चु ४)।२ पशु-भिन्न म्रान्यों का समूह, संघात; ३ हाथी; (षड्)। समाय पुं [समाय ] सामायिक, संयम-विशेष; (विसे १४२१)। समाय देखो समवाय; "एते चेव य दोसा पुरिससमाएवि इत्थियागांपि" ( सूच्रानि ६३; राज )। समायं देखो समयं; (भग २६, १—पत्र ६४०)। समायण्ण सक [समा+कर्णयु ] सुनना । संकृ-समायण्णिकणः ( महा )। समायण्णण न [ समाकर्णन ] श्रवणः; ( गउड )। समायण्णिय वि [समाकर्णित ] सुना हुन्राः; ( काल )। समायय सक [समा + दद् ] ग्रहण करना, स्वीकार करना। समाययंति; ( उत्त ४, २)। समायय देखो सप्तागय; (भवि)। समायर सक [समा + चर् ] त्राचरण करना । समायरइ; ( उवा; उव ), समायरेसि; ( निसा ५ )। कृ---समायरियव्यः ( उवा )। समायरिय वि [ समाचरित ] श्राचरितः ( गउड )। समाया देखो समादा । संक-समायायः ( ग्राचा १, ३, १,४)। समायाय वि [ समायात ] समागतं; ( उप ७२८ टी )। समायार पुं [ समाचार ] १ त्राचरणः; ( विषा १, १— पत १२)। २ सदाचार; (त्र्रागु १०२)। ३ वि. त्र्राचरण करने वाला; ( गांदि ५२)। समार सक [ समा + रचय् ] १ ठीक करना, दुरुस्त करना। २ करना, बनाना । समारइ; (हे ४, ६५; महा) । भूका-समारीत्रः; (कुमा)। वक्त-समारंतः; (पुउम ६८, 80)1 समार सक [समा+रभ्] प्रारंभ करना । समारइ; (षड्)। समार वि [ समारचित ] वनाया हुन्नाः; ''त्रद्धसमारम्मि जरकुडीरम्मि" ( सुर २, १६ )। समारंभ सक [ समा+रभ् ] १ प्रारम्भ करना । २ हिंसा

करना। समारंभेजा; (आचा)। वक्-समारंभंत, समारंभमाण; (भ्राचा)। प्रयो—समारंभावेजा; (भ्राचा)। समारंभ पुं [ समारम्भ ] १ पर-परिताप, हिंसा; ( श्राचा; पग्रह १, १-पत्र ५; श्रा ७), "परितावकरो भवे समारंभो" ( संबोध ४१ )। २ प्रारंभ; ( कप्पू )। समारचण )न [समारचन ] १ ठीक करना, दुस्स ∫ करनाः "कारेइ जिर्णाहराणं समारणं जुराग्मरगपडियाग्यं" (पउम ११, ३)। २ वि. विधायक, कर्ता; (कुमा)। समारद्ध देखो समाढत्तः ( सुर १, १; स ७६४ )। समारम) देखो समारंभ=समा + रम्। समारमे, समारमेजा,. समारह ∫समारभेजासि, समारहइ; (स्त्र १, ८, ५; पि ४६०; षड्)। संकु—समारन्भ; (पि ५६०)। समारिय वि [ समारिचत ] दुरुस्त किया हुन्नाः; ( कुप्रः ३३४)। समारुह सक [समा+रुह्] त्रारोहरा करना, चढ़ना। समारुहइ; (भवि; पि ४८२)। वक्-समारुहंत; (गा ११)। संकृ—समारुहिय; ( महा )। समारुहण न [समारोहण ] त्रारोहण, चढ़ना; (सुपा २५३ ) । समारूढ वि [ समारूढ ] चढ़ा हुन्ना; ( महा )। समारोव सक [ समा + रोपय् ] चढ़ाना। संक्र-समारोविय; ( पि ५६० )। समालंकार) देखो समलंकार=समलं + कारय्। समालं-समालंके ) कारेइ, समालंकेइ; (श्रीप; श्राचा २, १५, १८)। संक्र—समालंकारेता, समालंकेता; ( স্মীप; श्राचा २, १५, १८ )। समाळंब पुं [ समाळम्ब ] त्रालम्बन, सहारा; (संबोध ४०)। समालंभण न [समालम्भन] श्रलंकरण, विभूषा करनाः "मंगलसमालंभणाणि विरएमि" ( श्रभि १२७ )। देखो समालभण । समालत्त वि [ समालपित ] उक्त, कथित; ''पवर्णांजत्रो समालत्तो" ( पउम १५, ८८ )। समालभण न [समालभन ] विलेपन, अंगरागः; (सुर १६, १४)। देखो समालंभण। समालव सक [ समा + लण् ] विस्तार से कहना। समालवेजा; ( स्त्र १, १४, २४ )। समाठवणी स्त्री. [समाठपनी] वाद्य-विशेषः "वेणुवीणा-

```
समाजविशारवसुंदरं भल्लिरिघोससंमोसखरमुहिसरं" ( सुपा
   ५० )।
 . समास्रविय देखा समास्रतः; ( भवि ) ।
 ∉समालह सक [समा+लभ्] १ विलेपन करना। २
   विभूषा करना, ऋलंकार पहनना। संक्-समालहिवि
   ( ग्रप ); ( भवि )।
  समालहण देखो समालभण; (सुपा १०८; दस ३, १ टी;
   नाट--शकु ७३ )।
  समालाव पुं [समालाव] वातचीत्, संभाषयाः; (पडम
   ३०, ३ )।
  समालिंगिय वि [ समालिङ्गित ] त्रालिंगित, त्रारिलष्ट;
   (भवि)।
  समालीड वि [समाश्लिष्ट] जपर देखो; (भवि)।
 समालोच पुं [ समालोच ] विचार, विमर्श; ( उ
   ३६६)।
  समालोयण न [समालोचन] सामान्य त्र्रथं का दर्शन;
   (विसे २७६)।
  स्रमाच सक [ सम् + आप् ] पूरा करना । समावेइ; (हे ४,
   १४२) । कर्म—समप्पइ; ( हे ४, ४२२) ।
  समावजिय वि [समावजित ] प्रसन्न किया हुन्ना;
   (मृहा)।
  समावड श्रक [समा+पत्] १ संमुख श्राकर पड़ना,
   गिरना। २ लगना। ३ संबन्ध करना। समावडदः
   ( भवि )।
 समावडण न [ समापतन ] पड़ना, गिरना; ( गउड )।
 समावडिय वि [समापतित ] १ संमुख त्राकर गिरा
   हुच्चा; (सुर २, ६; सुपा २०३)। २ वद्ध; (ऋोप)। ३ जो
   होने लगा हा वह; "समावडियं जुद्ध' " (स ३८३; महा)।
  समावण्ण वि [समापन्न] संप्रातः (सम १३४; भग)।
  समावत्ति स्त्री [समावाप्ति ] समाप्ति, पूर्णता; "ते य
   समावत्तीए विहरंता" ( सुख २, ७ )।
समाचद सक [ समा + बद् ] वोलना, कहना । समाव-
   देजा; ( ग्राचा १, १५, ५४ )।
  समावन्न देखां समावण्णः (स ४७६ः उवाः ठा २, १—
   पत्र ३८; दस ५, २, २ )।
  समावय देखा समावद् । समावइजाः ( श्राचा २, १५,
   ५)।
  समावय देखा समावड । वक्ट-े समावयंत; ( दस ६, ३,
```

হ )। समाविअ वि [ समापित ] पूर्ण किया हुन्ना; (गा ६१; दे ७, ४५)। समास अक [सम्+आस्] १ वैठना। २ रहना। समासइ; (भवि)। समास सक [ समा+अस् ] अञ्छी तरह फेंकना । कर्म---समासिज्जंति; ( गांदि २२१ )। समास पुं [ समास ] १ संदोप, संकोच; ( जीवस १; जी २१)। २ सामायिक, संयम-विशेष; ( विसे २७१५)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध एक प्रक्रिया, अनेक पदों के मेल करने की रीति; (पगह २, २-पत ११४; भ्रागाः; विसे १००३ .) । समासंग पुं [समासङ्ग ] संयोगः; (गा ६६१ १)। समासंगय वि [ समासंगत ] संगत, संबद्ध; (रंभा )। समासज्ज देखो समासाद्। समासत्थ वि [समाश्वस्त ] १ त्राश्वासन-प्राप्तः; ( पडम १८, २८; से १२, ३७; सुख २, ६)। २ स्वस्य बना हुन्रा; (स १२०; सुर ६, ६६)। समासय पुं [समाश्रय] भ्राश्रय, स्थानः (पउम ७, १६५; ४२, ३५)। समासत्र सक [समा+स्रु] त्राना, त्रागमन करना। समासवदिः ( द्रव्य ३१ )। समासस देखो समस्सस । इ—समाससिअव्यः (से ११, हप् )। समासाद ( शौ ) सक [ समा+साद्य् ] प्राप्त करना । समासादेहिः (स्वप्न ३७)। क्र-समासाद्द्द्वः (मा ३६)। संकृ—समासज्ज, समासिज्ज; ( श्राचा १, ८, ८, १; पि २१ )। समासादिअ वि [ समासादित ] प्राप्तः (दस १, १ टो)। समासासिय वि [ समाभ्वासित] जिसको त्राश्वासन दिया गया हो वह; ( महा )। सप्तासि सक [समा+श्रि] सम्यग् त्राश्रय करना । कर्म---समासिजइ, समासिज्जंति; ( गांदि २२६ )। समासिङ्ज देखो समासाद। समासिय वि [ समाश्रित ] भ्राश्रय-प्राप्तः ( पउम ५०, ξ¥.) Ι समासिय वि [ समासित ] उपवेशित, वैठाया हुन्ना;

समासोण वि [समासोन ] वैठा हुन्ना; ( महा )। समाहर्टु देखो समाहर । · समाहड वि [ समाहत ] १ विशुद्ध, निर्मल; ''ग्रसमाहडाए लेस्साए" ( ग्राचा २, १, ३, ६ )। २ स्त्रीकृत; (राज)। समाहय वि [ समाहत ] त्राघात-प्राप्त, त्राहत; ( ग्रोप; सुर ४, १२७; सगा )। समाहर सक [समा + ह ] १ ग्रहण करना । २ एकतित करना । संकृ—समाहट्टु; ( स्च्य १, ८, २६; १, १०, १५ ), समाहरित्रि ( ग्रप ); ( भवि ) । समाहविअ वि [ समाह्त ] म्राहूत, बुलाया हुन्रा; (धर्मवि ६०)। समाहाण न [ समाधान ] १ समाधि; ( उप ३२० टी )। २ त्रीत्सुक्य-निवृत्ति रूप स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, चित्त-स्वस्थताः ( ऋग् १३६ः; सुपा ५४८ )। समाहार पुं [समाहार] १ समूहः; ''छद्व्वसमाहारो भाविजइ एस नियलोच्चो" (श्रु ११५)। "दंद पुं [ °द्बन्द्व ] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष; (चेइय ६६०)। समाहारा स्त्री [समाहारा ] १ दिल्ला रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ८---पत्र ४३६; इक)। २ पक्त की बारहवीं रातिः; ( सुज १०, १४ )। समाहि पुंस्री [समाधि ] १ चित्त का स्वस्थता, मनोदुःख का त्रमाव; (सम ३७; उत्त १६, १; सुख १६, १; चेइय ७७७)। २ स्वस्थताः "साहाहि ६ऋखो लभते समाहि छिन्नाहि साहाहि तमेव खार्ग्युं" ( उत्त १४, २६ )। ३ धर्म; ४ शुभ ध्यान, चित्त की एकाग्रता-रूप ध्यानावस्था; ( स्त्र १, १०, १; सुपा ८६)। ५ समता, राग त्रादि का स्रमाव; ( ठा १० टो-पत ४७४ ) । ६ श्रुत, ज्ञान; ७ चारित, संयमानुष्ठान; ( ठा ४, १—पत्र १६५ )। দ पुं. भरतच्तेल के सतरहवें भावी तीर्थंकर; ( सम १५४; पव ४६)। °पंडिमा स्त्रा [ °प्रतिमा ] समाधि-विषयक व्रत-विशेष; (ठा ४, १)। °वाण न [ °वान] शक्कर त्र्यादि का पानी; (भत्त ४०)। "मरण न ["मरण] समाधि-युक्त मौत; ( पडि )। समाहिअ वि [ समाहित ] १ समाधि-युक्तः; ( सूत्र १, २, २, ४; स्झिनि १०६; उत्त १६, १५; पउम ६०, २४; त्राप; महा)। २ ऋञ्छो तरह व्यवस्थापित; ३ उपशमित; ( त्राचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित; (विसे ३५६३)। ५ शोभन, सुन्दर; ६ अ-बोभत्स; ७ निर्दोष; (सूअ १,

३. १, १०)। समाहिअ वि [समाहृत] गृहीतः; (ग्राचा १, ८, ५,२)। समाहिअ वि [समाख्यात] सम्यग् कथितः; (सूत्र १, ६, २६; ग्राचा २, १६, ४)। समाहुत्त ( ग्रप ) नीचे देखो; ( भवि )। समाहू अ वि [ समाह्त] बुलाया हुत्रा, त्राकारितः ( सार्घ १०५)। समाहे सक [ समा+धा ] स्वस्थ करना । "सुक्कज्भार्या समाहेइ'' ( संवोध ५१ ) । सिम स्त्री [शिम ] देखो समो; (अणु; पात्र )। सिम ) वि [शमिन, °क] १ शम-युक्त; २ पुं. साधु, समिअ र्मुनि; (सुपा ४३६; ६४२; उप १४२ टी )। **है्समिअ** देखो **संत=**शान्त; ( सिरि ११०४ )। तिमिञ वि [ समित ] सम्यक् प्रवृत्ति करने वाला, सावधान होकर गति स्रादि करने वाला; ( भग; उप ६०४; कप्प; ्रि ग्रोप; उव; सम्र १, १६, २; पव ७२)। २ राग-स्रादि से रहित; ( सूत्र १, ६, ४ )। ३ उपपन्न; ( मुज ६ )। ४ सम्यग् गतः ( सम्र १, ६, ४ ) । ५ संततः ( ठा २, ्र—पत्न ५८८)। ६ सम्यग् व्यवस्थितः; (स्ऱ्य २, ५,√ ३१)। सिमअ वि [ सम्यञ्च् ] १ सम्यक् प्रवृत्ति वाला; ( भूग २, ५-पत्र १४०)। २ अच्छा, मुन्दर, शोभन, समीचीन; ( सूच्र २, ५, ३१)। सिमिअ वि [ शिमित ] शान्त किया हुन्ना; (ুबिसे २४५८; श्रोप; पगह २, ५—पत्न १४८; सगा )। समिअ वि [श्रमित] अम-युक्तः; (भग२, ५—पत्र १४०)। समिअ वि [ समिक] सम, राग-द्रोष-रहित; "समियभावे" (पगह २, ५-पल १४६)। समिअ न [ साम्य] समता, रागादि का अनाव, सम-भाव, ( स्त्र १, १६, ५; ग्राचा १, ८, ८, १४ )। समिअ वि [ संमित ] प्रमाणोपेतः ( णाया १,१—पत्र 🛶 ६्२; भग )। समित्र वि [सामित] गेहूँ के आटा का बना हुआ पक्वान्न-विशेष, मगडक; (पिंड २४५)। समिअं च [ सम्यग् ] चच्छी तरह; ( च्याचा; परह २, ३--पत १२३)। समिआ स्त्री ग्र. ऊपर देखो; ( भग २, ५—पत्र १४०;

(३३) ।

```
म्राचा १, ५, ५, ४ ), 'समियाए' (म्राचा १, ५, ५,४)।
 समिआ स्त्री [सिमता] गेहूँ का च्राटा; (गाया १,
   ५--पल १३२; सुख ४, ५)।
🛦समिथा स्त्री [ सिमका, शिमका, शिमता ] चगर त्रादि
   सन इन्द्रों की एक श्रभ्यन्तर परिषद्; (भग ३, १० टी---
   पत्न २०२)।
 समिइ स्नो [ समिति ] १ सम्यक् प्रवृत्ति, उपयोग-पूर्वक
  गमन-भाषण आदि किया; (संम १०; ओघभा ३; उव; उप
   ६०२; रयण ४)। २ सभा, परिषद्; "नित्थ किर
   देवलोगेवि देवसमिईसु त्रोगासो" ( विवे १३६ टी: तंदु
   २५ टो )। ३ युद्ध, लडाई; (रयगा ४)। ४ निरन्तर
  मिलनः ( त्र्रागु ४२)।
 सिमइ स्त्री [स्मृति ] १ स्मरणः; २ शास्त्र-विशेष,
  मनुस्मृति आदि; (सिरि ५५)।
 सिमइम वि [ सिमितिम ] गेह्ँ के आटे की बनी हुई
  मंडक च्यादि, वस्तु; (पिंड २०२)।
 समिजग पुं [ समिञ्जक ] लीन्द्रिय जन्तु की एक जाति:
🚚 ( उत्त ३६्, १३६ )।
 समिक्ख सक [सम्+ईथ्र् ] १ आलोचना करना, गुरा-.
  दोप-विचार करना । २ पर्यालोचन करना, चिन्तन करना ।
  ३ भ्रञ्छी तरह देखना, निरीक्तरण करना। समिक्खए;
  ( उत्त २३, २५)। संक्-समिक्खः; ( स्थ्र १, ६, ४;
  उत्त ६, २; महा; उपपं २५ )।
 समिक्खा स्त्री [ समीक्षा ] पर्यालोचनाः ( स्त्रा १, ३, ३,
  १४)।
समिविखअ वि [ समीक्षित ] त्राक्षोचित; ( धर्मसं
  ११११)।
 समिन्च देखी समे।
 समिच्छण न [समीक्षण ] समीज्ञा; (भवि ) !
 समिन्छिय देखा समिनिखाः ( भवि )।
 समिज्ञा अक [सप्+इन्य् ] चारों तरफ सं चमकना।
🕨 समिज्भाइ; ( हे २, २८ ) । वक्<del>य — स</del>मिज्भन्त; ( कुमा
  3,8)1
 समिता देखो समिआ = समिका; (ठा ३, २—पत्र १२७;
  भग ३, १०-पत ३०२)।
समिद्ध वि [समृद्ध ] १ ऋतिशय संपत्ति वालाः; ( ऋौपः;
  गाया १, १ टी--पत १) । २ वृद्ध, वढ़ा हुन्न्या; (प्रास
```

समिद्धि स्त्री [ समृद्धि ] १ त्रतिराय संपत्तिः २ वृद्धिः; ( हे १, ४४; षड्; कुमा; स्वप्न ६५; प्रास् १२८)। °छ वि [ °स्त ] समृद्धि वाला; ( सुर १, ४६ )। सिमर पुं [ सिमर ] पवन, वायुः; ( सम्मत्त १५६ )। समिरिईअ } देखों स-मिरिईअ=समरीचिक। समिला स्त्री [शमिला, शम्या ] युग-कीलक, गाड़ी की घोंसरी में दोनों ग्रोर डाला जाता लकड़ी का खीला; ( उप पृ १३८; सुपा २५८ )। समिल्ल देखो संमिल्ल । समिल्ल इ; ( षड् ) । समिहा स्त्री [ समिश्र् ] काष्ठ, लकड़ी; ( ग्रंत ११; पडम ११, ७६; पिंड ४४० )। समी स्त्री [शमी] १ वृत्त-विशेष, छोंकर का पेड़; (स्त्र १,२, २, १६ टी; उप १०३१ टी; वज्जा १५०)। २ शिवा. छिमी, फली; (पात्र)। 'खल्लय न [दें] छोंकर को पत्ती, शमी वृत्त का पल-पुट; (स्त्र १, २, २, १६ टी; वृह १)। समीअ देखो समीवः (नाट-मालवि ५)। समोक्तय वि [समोक्तत] समान किया हुस्राः ''जं किंचि अगागं तात तंपि समीकतं" ( स्त्र १, ३, २, ८; गउड)। समीचीण वि [समीचीन] साधु, सुन्दर, शोमन; (नाट---चैत ४७)। समीर सक [ सम्+ईरय् ] प्रेरणा करना । समीरए; ( त्राचा १, ५, ५, १७)। समीर पुं [ समीर ] पवन, वायु; ( पात्र्य; गउड )। समीरण पुं [ समीरण ] ऊपर देखोः; ( गउड )। समील देखां संमोल। समीलइ; ( पड् )। समीव वि सिमीप निकट, पास; (पडम ६६. ५; महा )। समीह सक [ सम्+ईह् ] चाहना, वांछा करना। वक्र--समीहमाणः ( उप ३२० टी )। समोहा स्त्री [ समीहा ] इच्छा, वांछा; (उप १०३१ टी) । समीहिय वि [ समोहित ] इन्ट, वांछित; ( महा )। समीहिय देखो समिक्खिअ; ( वव ३ )। समुआचार पुं [ समुदाचार ] समोचीन आचरयाः; ( दे २, ६४ )। समुद्दअ वि [ समुचित ] योग्य, उचित; ( से १३, ६५; महा )। समुइअ वि [ समुदित ] १ परिवृत; "गुगासमुइस्रो" (उव:

स ३८६)। २ एकतितः (विसे २६२४)। समुइन वि [ समुदीर्ण ] उदय-प्राप्त; ( सुपा ६१४ )। समुईर देखो समुदीर। कर्म-"जह बुड्ढगाण मोहो समुईरइ किंनु तरुणाण" ( गच्छ ३, १५ )। समुक्कस देखो समुक्करिमः; ( उत्त २३, ८८ )। समुक्कत्तिय वि [समुत्कतित ] काट डाला हुआ; ( सुर १४, ४५ )। समुक्किरिस पुं [समुत्कर्ष] श्रितिशय उत्कर्षः; (उत्त २३, ८८; सुख २३, ८८ )। समुक्कस सक [ समुत्+ऋष् ] १ उत्कृष्ट बनाना । २ श्रक. गर्व करना । समुक्कसेज्जा; (ठा ३, १—पत्र ११७), समुक्कसंति; ( प्रास् १६५ )। समुविकष्ट वि [समुत्कृष्ट ] उत्कृष्ट; (ठा ३, १--पत्न ११७)। समुक्तिकत्तण न [ समुत्कीर्तन] उचारणः (सुपा १४६)। समुक्खअ वि [ समुत्खात ] उखाड़ा हुआ; (गा २७६)। समुक्खण सक [ समुन्+खन् ] उखाड़ना । समुक्खराइः ( गा ६८४ )। वक्-समुक्खणंतः ( सुपा ५४१ )। समुक्खणण न [ समुत्खनन ] उन्मूलन, उत्पाटन; (कुप्र १७४)। समुक्तिबत्त वि [ समुतिक्षप्त ] उटा कर फेंका हुन्ना; (से ११, ७२)। समुक्तिखन सक [समुत्+क्षिप्] उठा कर फेंकना। समुक्लिबइ; (पि ३१६; सरा)। समुग्ग पुं [ समुद्ग ] १ डिब्बा, संपुट; (सम ६३; श्रागु; गाया १, १७ टी; धर्मवि १५; श्रीप; परागा ३६ — पल ८३७; महा )। २ पिन्न-विशेष; (जी २२; ठा ४, ४ — पत्र २७१)। समुग्गद (शो) वि [समुद्गत ] समुद्ग्त, समुत्पन्न; (नाट-मालती ११६)। समुग्गम पुं [ समुद्गम ] समुद्भवः (नाट-रत्ना १३)। समुग्गिअ वि [ दे ] प्रतीक्तितः ( दे ८, १३ )। समुग्गिण्ण वि [ समुद्गोर्ण ] उगामा हुत्रा, उत्तीलित, ऊपर उटाया हुच्चा; ( पउम १५, ७४ ) : समुग्गिर सक [ ससुद्द + गृ ] ऊपर उठाना, उगामना । वक्-समुग्गिरंतः ( पउम ६५, ४८ )। समुग्घडिअ वि [समुद्घटित ] खुला हुत्रा; (धर्मवि १५)। समुग्याइअ वि [ समुद्धातित ] विनाशितः (प्रास् १६५)।

समुग्धाय पुं [ समुद्धात ] कर्म-निर्जरा विशेष, जिस समय ञ्रात्मा वेदना, कषाय ञ्रादि से परिगात होता है उस समय वह अपने प्रदेशों को बाहर कर उन प्रदेशों से वेदनीय, कषाय आदि कर्मों के प्रदेशों को जो निर्जरा—ः विनाश करता है वह; ये समुद्धात सात है;—वेदना, कषाय, मरगा, वैक्रिय, तैजस, ब्राहारक ऋौर केवलिक; (पगण ३६-पत ७६३; भग; त्र्रौप; विसे ३०५० )। समुग्वायण न [ समुद्वातन ] विनाश; (विसे ३०५०)। समुग्घुट्ट वि [ समुद्रघोषित ] उद्घोषित; (सुर ११, २६)। समुघाय देखो समुग्घाय; ( दं ३ )। **समुच्चय** पुं [ समुच्चयं] विशिष्ट राशि, ढग, समूह; (भग ५, ६-पत ३६५; भवि )। समुच्चर सक [ समुत्+चर् ] उच्चारण करना, बोलना। समुचरइः ( चेइय ६४१ )। समुच्चिलिअ वि [ समुच्चिलित ] चला हुन्ना; ( उप पृ ४८; भवि )। समुच्चिण सक [ समुत्+ चि ] इकट्ठा करना, संचय करना । समुच्चियाइ; ( गा १०४ )। समुच्चिय वि [ समुच्चित ] एक किया द्यादि में द्यन्वितः (विसे ५७६)। समुच्छ सक [ समुत्+छिद् ] १ उन्मूलन करना, उखाड़ना। २ दूर करना। समुच्छे; (सूत्र १,२,२, १३)। भवि—समुच्छिहिति; (सूत्र्य २, ४,४)। संकु— समुच्छिताः ( स्त्र २, ४, १० )। समुच्छास्य वि [समप्रच्छादित] सतत आच्छादित; (पडम ६३,७)। समुच्छणी स्त्री [दे ] संमार्जनी, भाष्ट्र; ( दे ८, १७ )। समुच्छळ अक [ समुत्+राळ् ] १ उछलना, ऊपर उठना । २ विस्तीर्गा होना । समुच्छले; ( गच्छ १, १५ )। वकु---समुन्छलंत; (सुर २, २३६)। समुच्छिति व [समुच्छिति] १ उछता हुत्रा; २ २ विस्तीर्गा; ( गच्छ १, ६; महा )। समुच्छारण न [ समुत्सारणः] दूर करना; ( ग्रमि ६०)। समुच्छिअ वि [ दे ] १ तोषित, संतुष्ट किया हुन्रेगः, २ समारचित; ३ न. भ्रंजलि-करगा, नमन; ( दे ८, ४६ )। समुन्छिर ( शौ ) वि [ समुन्छित्रत ] स्राति-उन्नतः; ( पि २८७ )। समुन्छित्र वि [समुन्छित्र ] क्षेगा, विनष्ट; (ठा ४,

१--पल १८७)। समुच्छुंगिय वि [ समुच्छृङ्गित ] टोच पर चढ़ा हुआ; ( हम्मीर १५) i समुच्छुग वि [ समुत्सुक ] श्रति-उत्किपिठतः ( सुर २, २१५; ४, १७७ )। समुच्छेद ) पुं [ समुच्छेद ] सर्वथा विनाशः ( ठा ८---समुच्छेय ) पत ४२५; राज )। °वाइ वि [ °वादिन् ] पदार्थ को प्रतिक्रास्य सर्वथा विनश्वर मानेने वाला; (.ठा ५—पत ४२५; राज )। समुज्जम अक [समुद्+यम्] प्रयत करना। वक्---समुज्जयंतः ( पउम १०२, १७६ः; चेहय १५० )। समुज्जम पुं [समुद्यम ] १ समीचीन उद्यमः २ वि. समीचीन उद्यम वाला; (सिरि २४८)। समुज्जल वि [ समुज्जनले ] अत्यन्त उन्नवलः; ( गउष्टः; समुज्जाय वि [ समुद्यात ] १ निर्गतः ( विसे २६०६ )। ্র২ ऊँचा गया हुम्रा; ( कप्प )। समुज्जोअ श्रक [ समुद्र+ध त् ] चमकना, प्रकाशना । वक्-समुज्जोयंतः ( पडम ११६, १७ )। समुज्जोअ प् [ समुद्द्योत ] प्रकाश, दीप्ति; (सुपा ४०; महां 🕦 समुज्जोवय सक [समुद्द+द्योतय्] प्रकांशित करना। वकु—समुज्जोवयंतः (स.३४०)। समुज्ञभः सक [सम्+उज्ञभ्] त्यागं करना । संकु-संमुज्भिऊणः (वै ८७)। समुद्ठा अक [समुत्+स्था ] १ उठना । २ प्रयंत करना। ३ प्रहण करना । ४ उत्पन्न होना। संक् समुद्रिउऊण; (संग ), समुद्राप, समुद्रिङ्गण; (भाना १, २, २, १; १, २, ६, १; सपा)। समुद्वाइ वि [ समुत्थायिन् ] संस्यग् यत्न करने वाला; ् ( भ्राचा )। समुद्रुडाइअ देखो समुद्रिअः ('स १२५')। समुट्डाण न [ समुपस्थान ] फिर से वास करना। "सुय न [ °श्रुत ] जैन सास्त्र-विशेष; ( गांदि २०२ )। समुट्ठाण न [समुत्थान] १ सम्यग् उत्थान; २ निमित्त, कारया; (राज)। देखो समुत्थाण। समुद्दिअ वि [समुतिथत ] १ सम्यक् प्रयत्न-शीक्षः; (सूची १, १४, २२)। २ उपस्थित; ३ प्राप्त; (सूच

१, ३, २, ६)। ४ उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो २६; (सुर १, ६६)। ५ अनुष्ठित, विहित; (सूत्र १, २, २, ३१)। ६ उत्पन्न; ( गाया १, ६—पत १५६)। ७ ग्राश्रितः ( राज )। समुड्डीण वि [समुड्डीन] उड़ा हुछा; (वजा ६२; मोह ६३)। समुण्णइय देखो समुत्तइय; (राज)। समुत्त न [ संमुक्त ] १ गोल-विशेप; २ पुंस्रीः उस गोल में उत्पन्न; "समुता( १त्ता )" ( ठा ७—पल ३६०') । देखो संमुत्त । समुत्तइय वि [ दे ] गर्वित; ( पिंड ४६५ )। समुत्तर एक [समुत्+तृ] १ पार जीना। २ प्रके. नीचे उतरना। ३ अवतीर्गा होना। समुत्तरहः; (गउड ६४१; १०६६ )। संकृ—समुत्तरेवि ( ग्रप ); ( भवि )। समुत्तारात्रिय वि [ समुत्तारित ] १ पार पहुँ चाया हुन्ना; २ कूप भादि से बाहर निकाला हुआ; (स १०२)। समुत्तास सक [ समुत्+त्रासय् ] श्रितशय भय उपजीना । समुत्तासेदि (शौ); (नाट--मासती ११६)। समुत्तिण्ण वि [ समवर्तार्ण ] त्रवतीर्णः; (पंडम १६६; **પ્રેર** ) । समुत्रंग वि [ समुत्तुङ्ग ] अति ऊँचा; ( भवि )। समुत्तुण वि [ दे ] गर्वितः ( गउड )। समुत्थ वि [समुत्थ ] उत्पन्न; (स ४८; ठा ४, ४ टी---पत २८३; सुर २, २२५; सुपा ४७० )। समुत्थइउं देखो समुत्थय=समुत्+स्थगय्। समुत्थण न [समुत्थान ] उत्पत्तिः; ( ग्याया १, ६---पत १५७ )। समुत्थय सक [समुत्+स्थगय्] म्राच्छादन करना, ढकना । हेक्च--समुत्थइउं; ( गा ३६४ घ्र; पि ३०६ )। समुत्थय वि [ समवस्तृत ] भ्राच्छादितः ( कुप्र १६२ )। समुत्थल्ल वि [ समुञ्छलित ] उछला हुचा; (सं ५७८)। समृत्थाण न [ समृत्थान ] निमित्त, कारण; ( विसे २८२८)। देखो समुद्वाण। समृत्थिय देखो समुद्रिठअ; ( भवि )। समुद्य पुं [ समुद्य ] १ समुदाय, संहति, समृहः ( श्रीपः भगः उवर १८६)। २ समुन्नति, श्रभ्युदयः (कुप्र २२)। समुदाआरं ) देखो समुआचार; (स्वप्न ४५; नाट-राकु समुदाचार ) ७७; भ्रीप; सं ५६५ )।

समुदाण न [ समुदान ] १ भिज्ञा; ( श्रौप )। २ भिज्ञा-्समूह; (भग)। ३ किया विशेष, प्रयोग-गृहीत कर्मी को प्रकृति-स्थित्यादि-रूप से व्यवस्थित करने वाली किया; (सूत्रानि १६६)। ४ समुदाय; (त्राव ४)। °चार वि िचर ] भिन्ना की खोज करने वाला; ( पगह २, १— पत १०० )। समुदाण सक [ समुदानय् ] भिन्ना के लिए भ्रमण करना। संक समदाणेऊणः (पगह २, १-पत १०१)। समुदाणिय देखो सामुदाणियः ( श्रौपः भग ७, १— पत २६३)। समुदाणिया स्त्री [सामुदानिकी] किया-विशेष, समुदान-क्रिया; (सूत्र्यनि १६८)। समुदाय पुं [ समुदाय ] समूह; ( श्राणु २७० टी; विसे ६२१)। समुदाहिय वि [समुदाहत ] प्रतिपादित, कथित; ( उत्त ३६, २१ )। समुद्भि देखो समुइअ=समुदित; ( सूत्रानि १२१ टी; सुर ७, ५६ )। समुदिण्ण देखो समुइनः; (राज)। समुदीर सक [ समुद् + ईरय् ] १ प्रेरणा करना । २ कर्मी को खींच कर उदय में लाना, उदीरगा। करना। वकु-समुद्दो [ ?दो ] रेमाण; ( गाया १, १७—पत २२६ )। संक्-समुदीरिऊण; (सम्यक्त्वो ५)। समुद्द पुं [ समुद्र ] १ सागर, जलिधः; ( पात्र्यः, ग्राया १, ५---पत्न १३३; भग; से १, २१; हे २, ५०; कप्पू : प्रास् ६०)। २ द्यन्धकवृष्णि का ज्येष्ठ पुतः; ( स्रंत ३)। ३ च्याटवें बलदेव चौर वासुदेव के पूर्व जन्म के धर्म-गुरु; (सम १५३)। ४ वेलन्धर नगर का एक राजा; (पउम ५४, ३६ )। ५ शापिडल्य मुनि के शिष्य एक जैन मुनि; ( गांदि ४६ ) । ६ वि. मुद्रा-सहित; ( से १,२१) । °दत्त पुं [ °दत्त ] १ चौथे वासुदेव का पूर्वजन्मीय नामः ( सम १५३)। २ एक मच्छीमार का नाम; (विपा १, ८---पत ८२)। °दत्ता स्त्री [ °दत्ता ] १ हरिषेया वासुदेव की एक पत्नी; (महा ४४)। २ समुद्रदत्तमच्छोमार की भार्या; (विपा१,८)। °िलक्खा स्त्रो [°िलक्क्षा] द्वीन्द्रिय जंतु की एक जाति; (पराग १--पत्न ४४)। विजय पं [°विजय] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का पिता; (सम ११५२)। २ भगवान् ऋरिष्टनेमि का पिताः ( सम १५१ः

कव्प; ग्रंत)। 'सुआ स्त्री ['सुता] लच्मी; (समु १५२)। देखो समुद्ग । समुद्दणवणीअ न [ दे. समुद्रनवनीत ] १ अ.मृत, सुधा; २ चन्द्रमा; ( दे ८, ५० )। समुद्दव सक [ समुद्र-द्रावय् ] १ भयंकर उपद्रव करना । २ मार ड़ालना । समुद्दवे; ( गच्छ २, ४ )। समुद्दहर न [ दे ] पानीय-गृह, पानी-घर; ( दे ८, २१ )। समुद्दाम वि [समुद्दाम] ऋति उद्दाम, प्रखर; "थुई समुद्दामसद्देशा" (चेइय ६५० ।। समुद्दिस सक [समुद्द + दिश् ] १ पाठ को स्थिर-परिन्तित करने के लिए उपदेश देना। २ व्याख्या करना । ३ प्रतिज्ञा करना। ४ आश्रय लेना। १ अधिकार करना। कर्म-समुद्दिस्सइ; ( उवा ), समुद्दिस्सिज्जंति; ( त्र्राणु ३ )। संकु—समुद्दिस्सः ( श्राचा १, ८, २, १; २, २, १, ४; ५)। हेक--समुद्दिसित्तए; (ठा २, १--पत ५६)। समुद्देस पुं [ समुद्देश ] १ पाठ को स्थिए-परिचित करने का उपदेश; ( ऋगु ३)। २ व्याख्या, सूत्र के ऋर्थ का म्राध्यापनः (वव १)। ३ प्रन्थ का एक विभागः, ष्प्रध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद; (पडम २, १२०)। ४ भोजनः "जत्थ समुद्दे सकाले" ( गच्छ २, ५६ ) । समुद्देस वि [ सामुद्देश ] देखो समुद्देसिय; (पिंड २३०)। समुद्देसण न [ समुद्देशन ] स्लों के अर्थ का अध्यापन; ( गांदि २०६ )। समुद्देसिय वि [समुद्देशिक] १ समुद्देश-सबन्धी; २ विवाह आदि के उपलच्य में किए गये जीमन में बचे हुए वे खाद्य पदार्थ जिनको सव साधु-संन्यासियों में वाँट देने का संकल्प किया गया हो; ( पिंड २२६ )। समुद्धर सक [समुद्ध-हृ] १ मुक्त करना । २ जीर्गा मन्दिर च्यादि को ठीक करना। समुद्धरइ; (प्रास् ५)। वकु---समुद्धरंत; (सुपा ४७०)। संकृ—समुद्धरेत्रण; (सिक्खा ६०)। हेक्--समुद्धतुं; (उत्त २५, ८)। समुद्धरण न [ समुद्धरण ] १ उद्घार; २ वि. उद्घार करने वाला; (सगा)। समुद्धरिअ वि [ समुद्धृत ] उद्धार-प्राप्तः; ( गा ५६३; सगा )। समुद्धाइअ वि [ समुद्धाचित ] समुत्थित, उठा हुन्ना: (स ५६६; ५६७)। समुद्धाय अक [ समुद्धाय ] उठना । वक् समुद्धा-

यंत; (पगह १, ३—पत्र ४५ू.)। समुद्धिअ देखो समुद्धरिअ; (गच्छ ३, २६)। समुद्धुर वि [समुद्धुर] हढ, मजवृत; ( उप १४२ टी )। समुद्धुसिअ वि [ समुद्धुषित ] पुलकित, रोमाञ्चितः "घणागम कयंवकुसुमं व समुग्घु(श्द्धु)सियं सरीरं" ( कुप्र २१०; स १८०; धर्मवि ४८)। समुद्र पुं [ समुद्र ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)। २—देखां समुद्दः (हे २, ८०)। समुन्नइ स्त्री [ समुन्नति ] ग्रभ्युदय; ( सार्ध ८२ )। समुन्नद्ध वि [ समुन्नद्ध ] संनद्ध, सजः "जं निमया सयलिनवा जिगास्स अञ्चंतवलसमुन्नदा। तेगा विजएगा रन्ना निमत्ति नामं विग्रिम्मवियं " (चेइय ६१३)। समुन्नय वि [ समुन्नत ] त्र्यति ऊँचा; ( महा )। समुपेह सक [ समुत्प्र + ईक्ष् ] १ ऋच्छी तरह देखना, निरीक्तर्य करना। २ पर्यालोचन करना, विचार करना। वक्--समुपेहमाण; (सूत्र १, १३, २३ )। संक्र--★सपुपेहिया, समुपेहियाणं; (दस ७, ५५; महा)।... समुप्पज्ज त्रक । [सपुत् +पद्] उत्पन्न होना । समुप्प-जद्दः (भगः महा) समुप्पजिजाः (कप्प)। भूका---समुप्पजित्था; ( भग )। समुप्पण्ण ) वि [ समुत्पन्न ] उत्पन्नः ( पि १०२ः भगः; समुप्पन्न 🕽 वसु ) । समुप्पयण न [ समुत्पतन ] ऊँचा जाना, ऊर्ध्व-गमन, उड्डयनः ( गउड )। -समुप्पाअअ वि [ समुत्पादक ] उत्पत्ति-कर्ता; (गा १८५ )। समुप्पाड सक [ समुत्+पाद्य् ] उत्पन्न करना । समुप्पाडेइ; ( उत्त २६, ७१ ) і न्समुप्पाय पुं [समुत्पाद ] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव; (सूत्र १, १, ३, १०; श्राचा )। 🏻 सिमुप्तिजल न [ दे ] घ्रयश, श्रपकीर्त्ति; २ रज, धूली; ( दे 5, 40') I समुप्पित्थ वि [ दे ] उत्त्रस्त, भय-भीत; ( सुर १३, 88)1 समुप्पेक्ख वेखो समुपेह। वक् समुप्पेक्खमाण, समुप्पेह र् समुप्पेहमाणः (राजः ग्राचा १, ४, ४, ४ )। संकृ—समुप्पेहं; ( दस ७, ३ )। देखो समुवेक्ख ।

**समुप्फालय** वि [ **समुत्पाटक** ] उठा कर लाने वाला; "पहए जयसिरिसमुप्पालए मंगलतूरे" ( स २२ )। समुप्फालिय वि [ समुत्फालित ] त्रास्फालित; (भवि)। समुप्फुंद सक [समा+क्रम्] त्राकमण करना। वक्-समुप्कृंदंत; (से ४, ४३)। समुप्कोडण न [समुत्स्कोटन] त्रास्कालनः (पडम ६, १५०)। **समुब्भड** वि [ **समुद्गट** ] प्रचंड; ( प्रास् १०२ )। समुन्भव अक [ समुद् + भू ] उत्पन्न हाना । समुन्भवंति; (उपपं २५)। **संमुन्भव पुं [ समुद्भव ]** उत्पत्ति; ( उव; भवि ) । समुब्भिय वि [ सनूध्वित ] ऊँचा किया हुआ; ( सुपा ८८; भवि )। समुञ्भुय ( ग्रप ) नीचे देखो; ( सए )। समुञ्भूअ वि [ समुद्भूत ] उत्पन्नः; ( स ४७६ ; सुर २, २३५; सुपा २६५ )। समुयाण देखो समुदाण=समुदानः; (विपा १, २-पव २५; श्रोघ १८४ )। समुयाण देखो समुदाण=समुदानय् । वक्र—समुयाणितः ( सुख ३, १)। समुयाणिअ देखो समुदाणियः; ( स्रोव ५१२ )। समुयाय देखो समुदाय; ( राज )। समुरुलव सक [ समुत् + छप् ] वोलना, कहना । समुल्ल-वइ; (सपा)। वक्-समुब्लवंतः (सुर २, २६)। कवकु—समुल्लविज्जंतः ( सुर २, २१७ )। समुल्लवण न [समुल्लपन] कथन, उक्तिः (सं १२, জ্ব )। समुल्लविअ वि [ समुल्लपित ] उक्त, कथित; ( सुर २, १५१; ५, २३५; प्रास् ७`)। समुल्लस श्रक [ समुत्+लस् ] उल्लिसित होना, विक-सना । समुल्लसइ; (नाट-विक ७१)। वक्-समु-ह्<mark>स्रसंत; (</mark> कप्प; सुर २, ५५ ) । समुद्धिसय वि [ समुद्धिसत ] उल्लास-प्राप्तः (संग्) । समुल्लालिय वि [ समुल्लालित ] उहाला हुत्रा; (गाया १, १८—पत २३७)। समुल्लाव पुं [ समुल्लाप ] त्रालाप, संभाषणा; (विपा १, ७—पत्र ७७; महा; गाया १, १६—पत १६६)। समुल्लास पुँ [ समुल्लास ] विकास; ( गउड )।

```
समुबद्द वि [ समुपविष्ट ] वैठा हुआ; ( उप २५५ )।
समुवडत्त वि [ समुपयुक्त ] उपयोग-युक्त, सावधान;
 ( जीवस ३६३ )।
समुवगय वि [ समुपगत ] समीप आया हुआ; (वव ४)।
समुविज्ञय वि [समुपार्जित ] उपार्जित, पैदा किया
 हुम्रा; (सुपा १००; सगा)।
समुचितथय वि [ समुपिस्थत ] हाजिर, उपस्थित; ( उप
 83U) 1
समुवयंत देखो समुवे।
समुवविद्व वि [ समुपविष्ट ] वैठा हुन्ना; ( राय ७५ )।
समुवसंपन्न वि [ समुपसंपन्न ] समीप में समागतः (धर्म
 3)1
समुबहसिअ वि [समुपहसित ] जिसका खूब उपहास
 किया गया हो वह; (सगा)।
समुवागय वि [ समुवागत ] समीप में आगत; ( णाया
 १, १६-पत १६६; सरा )।
समुचे सक [समुपा+इ] १ पास में चाना। २ प्राप्त
 करना । समुवेइ, समुवेंति; (यति ४२; पि ४६३)। वकु---
 समुव्यंतः (स ३७०)।
समुवेचख ) सक [ समुत्प्र+ईक्ष् ] १ निरीक्तण करना । २
समुवेह े व्यवहार करना, काम में लाना। वकु-समुवे-
 क्खमाण, समुवेहमाण; (गाया १, १—पत्र ११; त्राचा
 १, ५, २, ३ )।
समुव्यत्त वि [ समुद्वृत्त ] ऊँचा किया हुआ; ( से ११,
 ५१)।
समुज्यत्तिय वि [ समुद्धतित ] बुमाया हुत्रा, फिराया
 हुआ; (सुर १३, ४३)।
समुव्यह सक [समुद् + यहू] १ धारण करना । २ ढोना।
 समुव्वहइ; (भिवः; सणः)। वकु—समुव्यहंतः; (से
 ६, २: नाट--रत्ना ५३)।
समुन्त्रहण न [ समुद्रहन ] सम्यग् वहन-होनाः ( उव )।
समुन्त्रिग वि [ समुद्धिय ] अत्यन्त उद्वेग वाला; (गा
 882)1
समुव्यूढ वि [ समुद्व्यूढ ] १ विवाहित; (उप पृ १२७)।
 २ उत्तानित, ऊँचा किया हुआ; (से ११, ६०)।
समुब्बेब्ल वि [ समुद्बेब्लित ] अत्यन्त कॅपाया हुआ,
 संचालितः ''गयजूहसमायिङ्ढयविसमसमुज्वेल्लकमलसंघायं''
 (पउम ६४, ५२)।
```

```
समुसरण देखो समोसरण; (पिंड २)।
समुस्सय वुं [समुच्छ्रय ] १ ऊँचाई, ऊर्ध्वताः ( स्त्र २,
 ४,७)। २ उन्नति, उत्तमता; (सूत्र १,१५,७)।
 ३ कर्मी का उपचयः ( भ्राचा )। ४ संघात, समृह, राशि,
 ढग; (दस ६, १७; अगु २०)।
समुस्सविय वि [समुच्छ्रयित] ऊँचा किया हुन्गा;
 (पउम ४०, ६)।
समुस्सिय वि [समुच्छ्वसित ] १ उल्लास-प्राप्त;
 " समुस्सिसयरोमकृवा" (कप्प )। २ उच्छ्वास-प्राप्तः
 ( पडम ६४, ३८)। देखो समूससिअ।
समुस्सिअ [ समुच्छित ] ऊर्ध्व-स्थित, ऊँचा रहा हुन्ना;
 ( स्त्र १, ५, १, १५; पि ६४ )।
समुस्सिणा सक [समुत्+श्रु ] १ निर्माण करना,
 बनाना । २ संस्कार करना, सँवारना, जीर्ण मन्दिर स्त्रादि.
 को ठीक करना । समुस्सिणासि, समुस्सिणामि; ( अपनाः
 १, ५, २, १; २ )।
समुस्सुग ) देखां समृद्धः ( द्र ४८; महा )।
समुस्दुय
समुह देखो संमुह; (हे १, २६; गा ६५६; कुमा;
 ५१; महा; पात्र )।
समुह्य वि [ समुद्धत ] समुद्वात-प्राप्त;:( श्रावक ६८-)।
समुहि देखो स-मुहि=श्व-मुखि।
समूसण न[ समूषण ] तिकटुक—सूँठ, पीपल तथा मरिच;
 ( उत्ति ३)।
समूसविय देखो समुस्सविय; ( पग्ह १, ३—पत्र ४५)।
समूसस अक [स्मुत्+श्वस्] १ कँ वा जाना। २
 उल्लिसित होना । ३ ऊर्ध्व श्वास लेना । समूससंति: (पि
 १४३)। वकु-समूससंत, समृससमाणः (गा ६०४:
 गउड; से ११, १३२)।
समूसिक न [समुच्छ्यसित ] १ निःश्वासः (से ११;
 ५६)। २—देखो, समुस्सिस्यः ( गाया १, १—,पत्र
 १३; कप्प; गउड ):।
समूसिअ देखो समुस्सिअ; ( भग; औप; सूच्च १, ५, १,
 ११ टी ; पगह १, ३--पत ४५ )।
समूसुअ वि [ समुत्सुक ] श्रित उत्कंठित; ( सुपा ४७७:
 नाट-विक ६२)।
समूह पुन [ समूह ] समुदाय, राशि, संघात; "मंतीहि य
 उवसमियं भुयंगमाणां समूहं व" ( पउम १०६, १५: श्रोघ
```

४०७; गउड; भवि )। समृह ( अप ) देखो समुह; ( भवि ) । समे सक [ समा+इ ] १ त्रागमन करना, त्राना, संमुख 🛕 त्र्याना । २ जानना । ३ प्राप्त करना । ४ त्र्यकः संहत होना, इकट्ठा होना। समेइ, समेंति; (भिवः; विसे २२६६)। वकु—समेमाण; ( श्राचा १, ८, १, २)। संकु— समिच्च, समेच्च; (स्य १, १२, ११; पि ५६१; त्राचा १, ६, १, १६; पंच ३, ४५)। समेअ ) वि [ समेत ] १ समागत, समायात; "सीखवई समेन परिगोड गिहं समेखो महिड्ढीए" (श्रा १६)। २ युक्त, सहित; 'तेहि समेतो भ्रहयं वयामि जा कित्तियंपि भ्भागं" ( सुर १, १६६; ३, ८८; सुपा २५६; महा )। समेर देखो स-मेर=स-मर्याद । समोअर श्रक [ समव+तृ ] १ समाना, समावेश होना, श्रन्तर्भाव होना । २ नीचे उतरना। ३ जन्म-ग्रह्ण करना। समोत्रप्रहः ( त्र्रणु २४६ः उवः विसे १४५), समोत्रपंतिः ( सूत्र २, २, ७६; त्र्रणु ५६ )। समोइन्न वि [ समवतीर्ण ] नीचे उतरा हुन्राः; (सुर ७, १३४)। समोगाढ वि [समवगाढ] सम्यग् श्रवगाढः; (श्रीप)। समोच्छइअ वि [ समयच्छादित ] ग्राच्छादित, श्रतिशय ढका हुन्र्या; (सुर १०, १५७)। समोणम सक [समव + नम्] सम्यग् नमना---नीचा होना। वकु-समोणमंतः ( श्रीपः सुर ६, २३७)। समोणय वि [ समवनत ] श्रित नमा हुत्रा; (गा २८२)। समोत्थइअ वि [ समवस्थगित ] त्राच्छादित; ( से ६, 58) I समोत्थय वि [ समवस्तृत ] ऊपर देखोः; ( उप ७७३ टी )। समोत्थर सक [समव+स्तृ] १ आच्छादन करना, ᢏकना । २ त्राक्रमण करना । वकु—समोत्थरंत; (गाया १, १—पत्न २५; पडम ३, ७८ )। समोयार पुं [समवतार] अन्तर्भाव, समावेश; (विसे ६५६; अयाु )। समोयारणा स्त्री [समवतारणा] अन्तर्भावः (विसे १ ( इथ अ , समोयारिय वि [ समवतारित ] अन्तर्भावित, समावेशित;

(विसे ६५६)। समोलइय वि [ दे ] समुत्त्वित; ( गउड )। समोतुग्ग वि [समवरुग्ण] रोगी, रोग-ग्रस्त; (सं ३, ४७)। समोवअ सक [समव+पत्] १ सामने त्राना। २ नीचे उतरना । वकु—समोवयंत, समोवयमाणः ( स १३६; ३३०)। समोवइअ वि [ समवपतित ] नीचे उतरा हुग्रा; ( ग्णाया १, १६---पत्न २१३)। समोसङ्ख ेवि [समवसृत] समागत, पधारा हुत्रा; समोसंड े (सम्मत्त १२०; पि ६७; भग; गाया १, १—पत्न ३६; च्र्रीप; सुपा ११)। समोसर सक [समव + सृ] १ पधारना, त्र्रागमन करना । २ नीचे गिरना । समोसरेजा; ( श्रीप; पि २३५ ) । हेक्क-समोसरिउ°; (श्रीप)। वक्-समोसरंत; (से २, ३६ )। समोसर अक [ समप+स ] १ पीछे हटना । २ पलायन करना । समोसरइ; (काप्र १६६), समोसर; (हे २, १६७)। वकु—समोसरंत; (गा १६२)। समोसरण पुंन [ समवसरण ] १ एक व मिलन, मेलापक, मेला; ( स्त्र्यनि ११७; राय १३३)। २ समुदाय, समवाय, समूह; "समोसरण निचय उवचय चए य जुम्मे य रासी य" ( स्रोघ ४०७ ) । ३ साधु-समुदाय, साधु-समृहः (पिंड २८५; २८८ टी )। ४ जहाँ पर उत्सव म्रादि के प्रसंग में अनेक साधु-लोग इकट्ठे होते हों वह स्थान; (सम २१)। ५ परतीर्थिकों का समुदाय, जैनेतर दार्शनिकों का समवायः ( सूत्र्य १, १२, १ )। ६ धर्म-विचार, त्र्रागम-विचार; (सूत्र्य २, २, ८१; ८२)। ७ सूतकृताङ्ग सूत के प्रथम श्रुतस्कन्ध का बारहवाँ च्रथ्ययन; (सूच्रनि १२०)। ८ पधारना, ग्रागमनः ( उवाः ग्रोपः विपा १, ७—पत ७२)। ६ तीर्थंकर-देव की पर्षद्; १० जहाँ पर जिन-भगवान् उपदेश देते हैं वह स्थान; ( म्रावम; पंचा २, १७; ती ४३ )। °तव पुं [ °तपस् ] तप-विशेषः; (पव २७१)। समोसरिअ वि [ समपसृत ] र पीछे हटा हुन्राः; ( गा ६्५६; पउम १२, ६३ )। २ पत्नायित; ( से १०, ५ )। समोसरिअ वि [ समवसृत ] समायात, समागत; ( से ७, ४१; उवां )।

समोसव सक [दे] टूकड़ा टूकड़ा करना। समोसर्वेति;

(सूच्र १, ५, २, ८)। समोसिअ अक [ समव+सद् ] कीया होना, नाश पाना, नष्ट होना। वक्च-समोसिअंतः ( से ८, ७ )। समोसिअ पुं [ दें ] १ प्रातिवेशिमक, पडौसी; ( दे ८, ४६; पाम्र )। २ प्रदोष; ३ वि. वध्य, वध-योग्य; ( दे ८, 1 (38 समोहण सक [ समुद् + हन् ] समुद्धात करना, आतम-प्रदेशों को बाहर निकाल कर उनसे कर्म-निर्जरा करना। समोहराइ, समोहरांति; (कप्प; श्रौप; पि ४६६)। संकु—समोहणित्ताः ( भगः कप्पः ध्रौप )। समोहय वि [ समुद्धत ] जिसने समृद्धात किया हो वहः ( ठा २, २—पत्र ६१)। समोहय वि [ समवहत ] त्राघात-प्राप्तः (सुर ७, २८)। सम्म त्रक [ श्रम् ] १ खेद पाना । २ थकना । सम्मइ; ( उत्त १, ३७ )। सम्म अक [ शम् ] शान्त होना, ठएड़ा होना। सम्मइ; (धात्वा १५५)। सम्म न [ शर्मन् ] सुखः ( हे १, ३२; कुमा )। सम्म वि [ सम्यञ्च् ] १ सत्य, सचा; ( स्त्र १, ८, २३; कप्पः; सम्म ८७; वसु )। २ भ्र-विपरोत, भ्र-विरुद्धः; ( ठा १-पत २७; ३, ४-पत १५६)। ३ प्रशंसनीय, श्ला-घनीय; (कम्म ४, १४; पव ६)। ४ शोभन, सुन्दर; ५ संगत, उचित, व्याजबी; (स्त्र्य २, ४, ३)। ६ सम्यग् दर्शन; (कम्म ४, ६; ४५)। °त्त न [ °त्व ] १ समिकत, सम्यग-दर्शन, सत्य तत्त्व पर श्रद्धाः ( उवाः उवः पव ६३ः जी ५०; कम्म ४, १४)। २ सत्य, परमार्थ; 'सम्मत्त-दंसिणो" (त्राचा; सूत्र १, ८, २३)। °दिहिय, °दिहोय वि [ °द्विष्टिक ] सत्य नत्त्व पर श्रद्धा रखने वाला; (ठा १—पत २७; २, २—पत ५६)। दंसण न िदर्शन ] सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; (ठा १०—पत्र ५०३)। °द्दिहि वि [ °द्गिष्ट ] देखो °दिट्ठय; (सूत्र्यनि १२१)। °न्नाण न [ °ज्ञान ] सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान; (सम्म ८७; वसु)। °सुय न [ °श्रृत ] १ सत्य शास्त्र; २ सत्य शास्त्र-ज्ञान; ( गांदि ) "मिन्छदिदिर वि [ "मिश्याद्विष्ट ] मिश्र दृष्टि वाला, सत्य चौर च्रसत्य तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाला; (सम २६; ठा १—पल २८)। "ावाय पुं [ "वाद ] १ श्रविरुद्ध वाद; २ दृष्टिवाद, बारहवाँ जैन श्रंग-ग्रन्थ;(ठा १० - पत्र ४६१ ) । ३ सामायिक, संयम-विशेष; ''सामाइयं

समइयं सम्मावात्रो समास संखेवी" ( प्राव १ )। सम्मइ देखो सम्मुइ=सन्मति, स्वमति; ( उत्त २८, १७; भ्राचा )। सम्माइग देखो सामाइय; (संवोध ४५)। सम्मं अ [ सम्यग् ] अच्छी तरह; (आचा; सूस्र १, १४, ११; महा )। सम्मुइ स्त्री [सन्मति ] १ संगत मितः; २ मुन्दर बुद्धिः, विशद बुद्धि; ( उत्त २८, १७; सुख २८, १७; कप्प; भ्राचा )। ३ पं. एक कुलकर पुरुष; ( पडम ३, ५२ )। सम्मुइ स्त्री [ स्वमित ] स्वकीय बुद्धिः; ( त्र्राचा )। सम्हरिअ वि [ संस्मृत ] ग्रन्छी तरह याद किया हुन्ना; ( अच्चु ३५)। सय अक [ शो, स्वप् ] सोना, शयन करना । सयइ, सए, सएजा, (कप्प; ग्राचा १, ७, ८, १३; २, २, ३, २५; २६), सर्यंति; ( भग १३,६-पत्र १७)। वक्--स्यमाणः; ( त्राचा २, २, ३, २६ )। हेक-सइत्तपः; (पि ५७८)। कु—देखो सयणिज्ञ, सयणीथ। सय प्रक [स्वदु] पचना, जीर्गा होना, माफिक ग्राना। सयइ; ( आचा २, १, ११, १)। सय अक [स्तू] भरना टपकना। सयइ; (सूअ २, २, ५६)। सय सक [ श्रि ] सेवा करना । सयंति; ( भग १३, ६---पत ६१७)। सय देखो स=सत्; " वंदिणाजो सयागां" ( स ६६५ )। सय देखो स=स्यः; ( स्या १, १, २, २३; णाया १, १४—पत्र १६०; ग्राचा; उवा; स्वप्न १६ )। सय देखो सग=सप्तन्। °हत्तरि स्त्री [ °सप्तिति ] सतहत्तर, ৬७; ( आ २८ )। सय ग्र [सदा] हमेशा, निरन्तर; "ग्रसवुडो सय करंइ कंदप्पं" (उव )। °काल न [ °काल ] हमेशा, निरन्तरः (सुपा ८५)। सय पुन [ शत ] १ संख्या-विशेष, सो, १००; २ सो क्री संख्या वाला; ( उवा; उव; गा १०१; जी २६; दं ह )। ३ बहुत, भृरि, ऋनल्प संख्या वाला; ( ग्णाया १, १— पत ६५ ) । १४ अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरण, ग्रन्थांश-विशेषः "विवाहपन्नतीए एकासीति महाजुम्मसया पन्नता" (सम प्रप्त )। °कंत न [ °कान्त ] १ रत्न-विशेषः, २ वि. शत-कान्त रत्नों से बना हुआ; ( देवेन्द्र २६८ )। भिक्ति

पुं [ °कीर्ति ] एक भावो जिन-देव; ( पव ४६ ), "सत्त ( १य ) कित्ती" (सम १५३)। "गुणिअ वि [ "गुणित ] सौगुना; ( श्रा १०; सुर ३, २३२ )। °म्घी स्त्री [ °द्गी] १ यन्त्र-विशेष, पाषागा-शिला-विशेष; ( सम १३७; त्र्यंत; ऋोप)। २ चक्को, जाँता; (दे ८, ५ टो)। °ज्जल न [ °ज्जल ] १ वरुगा का विमान; ( देवेन्द्र २७० ), देखो सयंजल । २ रतन को एक जाति; ३ वि. शतज्वल-रत्नों का बना हुआ; (देवेन्द्र २६६)। ४ पुंनः विद्युत्प्रभ-नामक वर्जस्कार पर्वत का एक शिखर; ( इक)। °दुवारं न [ °द्वार ] एक नगर; ( अंत )। °धणु पुं [ °धनुष् ] १ ऐरवत वर्ष में होने वाला एक कुलकर पुरुष; (सम १५३)। २ भारत वर्ष में होने वाला दसवा कुलकर पुरुष; (ठा १०--पत ५१८)। °पई स्त्रो [ °पदी ] चुद्र जन्तु की एक जाति; (श्रा२३)। °पत्त देखो °वत्त;( गाया १, १—पत्र ३८)। ° पाग न [ ° पाक ] एक सो श्रोषधिश्रों से बनता एक तरह का उत्तम तेल; ( गाया १, १— पल १६; ठा ३,१—पल ११७)। "पुष्फा स्त्री [ 'पुष्पा ] वनस्पति-विशेष, सोया ्रका गाछः; (पराग्रा १—पत्र ३४; उत्तनि ३)। °पोर न [ °पर्वन् ] इन्नु, ऊल; (पव १७४ टी)। °वाहु पुं िवाह ] एक राजर्षि; ( पडम १०, ७४ )। भिसया, °भिसा स्त्री [ °भिषज्] नक्तत-विशेषः; ( इकः; पडम २०, ३८)। °यम वि [ °तम ] सीवाँ, १०० वाँ; ( पडम १००, ई४)। 'रह पुं [ 'रथ ] एक कुलकर पुरुष; (सम १५०)। रिसह पुं [ वृषभ ] श्रहोरात का तेईसवाँ मृह्र्त; (मुज १०, १३)। वर्ई देखो पर्ई; (दे २, ह१)। °वस न [ °पत्र ] १ पद्म, कमल; (पाद्य)। २ सी पत्ती वाला कमल, पद्म-विशेष; (सुपा ४६)। ३ पन्नि-विशेष, जिसका दिल्या दिशा में बोलना अपशुकन माना जाता है; (पडम ७, १७)। °सहस्स पुंन [ °सहस्त्र ] संख्या-विशेष, लाख; (सम २; भग; सुर ३, २१; प्रासू ६; १३४)। 'सहस्सइम वि [ 'सहस्रतम] लाखवा; ( णाया १, ५—पत १३१)। °साहस्स वि [ °साहस्र ] १ लाख-संख्या का परिमाण वाजाः ( गाया १, १-पन ३७)। २ लाख रूपया जिसका मूल्य हो वह; ( पव १११; दसनि ३, १३)। 'साहस्सि वि ['सहस्त्रिन्] लख-पति, लन्नाधीशः ( उप पृ ३१५ ) । साहस्सिय वि िसाहस्त्रिक ] देखां °साहस्सः; (स ३६६ः; राज)। °साहस्सी स्त्री [ °सहस्त्री ] बन्न, बाख; ( पि ४४७; ४४८)। °स्तिककर वि [ शकर] रात खंड वाला, सौ डुकड़ा वाला; (सुर ४, २२; १५३ । °हा भ्र [ °धा ] सौ प्रकार से, सौ डुकड़ा हो ऐसा; (सुर १४, २४२)। °हुत्तं श्र [ °छत्वस् ] सौ वार; (हे २, १५८; प्राप्त; पड्)। °ाउ पुं [ °ायुप् ] १ एक कुलकर पुरुष का नाम; (सम १५०)। २ मिंदरा-विशेष; (कुप्त १६०; राज)। °ाणिय, °ाणोश्र पुं [ °ानोक्त] एक राजा का नाम; (विपा १, ५—पत ६०; ग्रंत; तो १०)। स्य देखो स्यं=स्वयं; "सयपालगा य एत्यं" (पंचा ४, ३६)।

सयं देखो सई = सकृत् ; (वै ८८)।

सयं ऋ [ स्त्रयम् ] श्राप, खुद निज; ( श्राचा १, ६, १, ६; सुर २, १८७; भग; प्राम् ७८; ऋनि ५६; कुमा )। °कड वि [ °कृत ] ख़ुदने किया हुआ; ( भग )। °गाह पुं [ श्राह ] १ जनरदस्ती ग्रह्ण करना; २ विवाह-विशेप; (से १, ३४)। ३ वि. स्वयं ग्रहण करने वाला; (वव १)। **ेपभ पुं िश्रभ**ी १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेप; (ठा २, ३---पत ৩८)। २ भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पियी काल में उत्पन्न चीथा कुलकर पुरुप; (सम १५०)। ३ त्रागामी उत्सिपिंगो-काल में भारत में होनेवाला चौथा कुलकर पुरुपः; (सम १५३)। ४ श्रागामी उत्सर्पिणी काल में इस भारतवर्ष में हाने वाले चौथे जिन-देव; (सम १५३)। ५ एक जैन मुनि जो भगवान संभवनाथ के पूर्वजन्म में गुरू थे; (पउम २०, १७)। ६ एक हार का नाम; (पउम ३६, ४)। ७ मेर पर्वत; (मुज ५)। ८ नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित एक अंजन-गिरि; (पव २६६ टी)। ६ न एक नगर का नाम, राजा रावणा के क्षिए कुवेर ने बनाया हुन्मा एक नगर; ( पउम ७, १४६ )। १० वि. স্থাप से प्रकाश करने वाला; ( पडम ३६, ४ )। 'पभा स्त्रों [ °प्रभा ] १ प्रथम वासुदेव की पटरानी; (पडम २०. १८६)। २ एक रानी का नाम; (उप १०३१ टो)। पह देखी उपदेश के विना ही जिसको तत्त्व-ज्ञान हुन्या हो वह; ( नव ४३)। भु पुं [ भु ] १ त्रह्मा; (पर्यह १, २—पत् २८ )। २ भारत में उत्पन्न तीसरा वासुदेव; ( सम ६४ )। ३ सतरहर्वे जिनदेव का गराधर—मुख्य शिष्य; (सम १५२)। ४ जीव, स्रात्मा, चेतनः (भग २०, २—

पत्र ७७६)। ५ एक महा-सागर, स्वयंभूरमण समुद्र; "जहा सयंभू उदही सा सेट्ठे" ( सूत्र १, ६, २० )। ६ पंन. एक देव-विमान; (सम १२)। देखो भू। भुगेहिणी स्त्री [ °भूगेहिनो ] सरस्वती देवी; ( अञ्च २)। 'भुरमण पुं [ 'भुरमण ] देखो 'भूरमण; (पगह २, ४---पत १३०; पउम १०२, ६१; स १०७; सुज १६; जी ३, २—पत्र ३६७; देवेन्द्र २५५ )। 'भुव, 'भू पुं [ 'भू ] १ त्र्यनादि-सिद्ध सर्वज्ञ; "जय जय नाह सयंभुव" (स ६४७; उवर १२२ )। २ ब्रह्मा; (पात्र्य; पउम २८, ४८; ता ७: से १४, १७)। ३ तीसरा वासुदेव; (पउम ४, १५५)। ४ रावण का एक योदा; (पउम ५६, २७)। प भगवान् विमल्लनाथ का प्रथम आवकः (विचार ३७८)। ६ कुच, स्तनः (प्राञ्च ४०)। देखो धु। भूरमण पुं [ 'भूरमण ] १ समुद्र-विशेष; २ द्वीप-विशेष; ( जीव ३, २-पत्र ३६७; ३७०)। ३ एक देव-विमान; (सम १२)। 'भूरमणभद्द पुं िभूरमणभद्र | स्वयंभूरमण द्वीप का एक म्राधिष्ठाता देव; (जीव ३, २--पल ३६७)। ं**भूरमणमहाभद्द पुं िभूरमणमहाभद्र**ी वही ऋर्थ; (जीव ३, २)। °भूरमणमहावर पुं [°भूरमणमहावर ] स्वयंमू-रमगा-समुद्र का एक म्राधिष्ठायक देव; ( जीव ३, २ं— पत्र ३६७)। °भूरमणवर पुं [°भूरमणवर] वही त्र्यनन्तर उक्त स्पर्थः; (जीव ३, २)। विर पुं [ विर ] कन्या का स्वेच्छानुसार वरणा, एक प्रकार का विवाह जिसमें कन्या निमन्त्रित विवाहाथियों में से अपनी इच्छा-नुसार अपना पति वरण कर ले; (उव; गउड; अभि ३१)। 'वरी स्त्री [ °वरा ] अपनी इच्छानुसार वरण करने वाली: ( पउम १०६, १७ )। °संबुद्ध वि [ °संबुद्ध ] स्वयं ज्ञात-तत्त्वः (सम १)। सयंजय पुं शितञ्जय ] पक्त का तेरहवाँ दिवसः ( सुज १०, १४ )। सयंजल पुं [शतञ्जल ] १ एक कुलकर-पुरुष; (सम १५०)। २ वरुणा लोकपाल का विमान; ( भग ३, ७---पत १६८), देखो सय-ज्जल । ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चोद हवें जिनदेव; (पव ७)। स्यंभरी स्त्री [शाकस्भरी ] देश-विशेष; (मुणि १०८७३)। स्तयम देखो स्वययः ( पव ४६ः; कम्म ५, १०० )। स्तयग्बो स्त्री [दे] जाँता, चक्की, पीसने का यन्त्र; (दे 气火)1

सयड पुन [ शकट ] १ गाड़ी; ( पउम २६, २१ ), " सयडो गंती" (पात्र )। २ न. नगर-विशेष: (पडम ५, २७)। भुह न [ भुख ] उद्यान-विशेष जहाँ भगवान् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना थाः (पडम ४, १६)। सयडाल देखां सगडाल; ( कुप्र ४४८ )। सयण देखो स-यण=स्व-जन। सयण न [ सदन ] १ गृह, घर; ( गउड; सुपा ३६६ )। २ भ्रंग-ग्लानि, शरीर-पीड़ा; (राज)। सयण न [ शयन ] १ वसति, स्थान; ( आचा १, ६, १, ६ )। २ शय्या, विछौना; ( गउड; कुमा; गा ३३ )। ३ निद्रा; ( कुमा ८, १७ )। ४ स्वाप, सोना; (पगह २, ४; सुपा ३६६)। सयणिज्ज न [ शयनीय ] शय्या, बिछौना; ( गाया १, १४-पत १६०; गउड )। सयणिज्जग देखो स-यण=स्व-जनः ''सेहस्स सयणिजगा ञ्रागया" ( ञ्रोघमा ३० टी )। सयणीअ देखो सयणिउज्ञ; (स्वप्न ६२; ६८; सुर ३५ सयण्ण देखो सकण्ण; (महा)। सयण्ह देखो स-यण्ह=स-तृष्ण । स्वयत्त वि [ दे ] मुदित, हर्षित: ( दे ८, ४ )। सयन्न देखो सकन्नः ( सुपा २८२ )। सयय वि [ सतत ] निरन्तर; ( उव; सुर १, १३; महा )। सयय पुं [ शतक ] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल में उत्पन्न ऐरवत वर्ष के एक जिन-देव; (सम १५३)। २ आगामी उत्सर्पिग्गी में भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव के पूर्वजन्म का नाम, जो भगवान महावीर का श्रावक था: (ठा ६-पत ४५५)। ३ न सौ का समुदाय; (गा .७०६; ग्रच्तु १०१ )। सयर देखो सायर=सागर; (विसे ११८७)। सयरहं देखो सयराहं; ( स ७६२ )। सयरा देखो सक्करा; "सयरं दहिं च दुद्धं त्रंतो कुणासु साहीर्गां" ( पउम ११५, ८ )। सर्यराहं ) ऋ [ दें ] १ शीघ, जल्दी; ( दे ८, ११; कुमा; सयराहा र्रेगडड; चेइय ६१० )। २ युगपत् , एक साथ; (विसे ६५६)। ३ अकस्मात् ; ( अौप )। सयरि देखो सत्त-रि=सप्तिः; ( पि २४५; ४४६ )।

सयरी स्त्री [ शतावरी ] वृत्त-विशेष, शतावर का गाछ; (परागा १—पत ३१)। सयल न [ शकल ] खंड, दुकडा; ( दे १, २८ )। ूसयल वि [ सकल ] १ संपूर्ण, पूरा, २ सव, समग्र; ( गा ५३०; कुमा; सुपा १६७; दं ३६; जी १४; प्रास १०८; १६४)। "चंद पुं [ "चन्द्र ] 'श्रुतास्वाद' का कर्ता एक जैन मुनि; ( श्रु १६६ )। °भूसण पुं [ °भूषण ] एक केवलज्ञानी मुनि; ( पउम १०२, ५७ )। **ीदेस** पुं िंदेश ] सर्वापेक्ती वाक्य, प्रमाण-वाक्य; ( अज्भ ६२)। स्यिलि पुं [ शकलिन् ] मीन, मछलो; ( दे ८, ११ )। संयहत्थिय वि [ सौवहस्तिक ] १ स्व-हस्त से उत्पन्न; २ न. शस्त्र-विशेषः, "महकालोवि नरिंदो मिल्हइ सय-हत्थियं सहत्थेगां" ( सिरि ४५१: ४५२ )। सयाचार देखो स-याचार = सदाचार । सयाचार देखो सथा-चार=सदा-चार। स्याण देखो स-याण=स-ज्ञान। सयालि पुं [ शतालि ] भारतवर्ष के भावी अठारहर्वे जिन-देव का पूर्वजन्मीय नाम; ( पव ४६; सम १५४ )। देखो िभयालि। सयालु वि [ शयालु ] सोने की आदत वाला, आलसी; ( कुमा.)। सयावरी स्त्री [ सदावरी ] लीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त ३६, १३६; सुख ३६, १३६)। सयावरी देखो सयरी= शतावरी; (राज)। सयास देखो सगास=सकाशः ( कालः, अभि १२५ः नाट--मृच्छ ५२)। सयास्त्र वि [ शताश्रव, सदाश्रव ] स्चम छिद्र वाला; (भग)। स्टयं देजो सडजं=सद्यस्; "सय्यंभवुत्ति सय्यं भवोयही-पारगो जन्नो तेरा" ( धर्मवि ३८ )। स्टयंभव देखो सङ्जंभवः ( धर्मवि ३८ )। सरह देखो सडभ = सहाः (हे २, १२४; षड्)। सर सक [ स ] १ सरना, खिसकना। २ अवलम्बन करना, ग्राश्रय लेना। ३ त्रानुसरण करना। सरइ; (हे ४, २३४), सरेजा; (उपपं २५)। कृ—सरणीअ; (चउ २७ ), सरेअन्य; ( सुपा ४१४ )। स्तर सक [ स्पृ ] याद करना । सरइ; ( हे ४, ७४; गुरु १२; प्राप्त )। वकु—सरंत; ( सुपा ५६४ ), सरमाण; ( खाया

१, ६—पत १६५; पडम ५, १६४; सुपा ३३६)। हेकु—सरित्तए; ( पि ५७८ )। कु—सरणीअ, सरेअव्य, सरियव्यः; ( चड २७; धम्मो २०; सुपा २०७ )। प्रयो—सरयंति; ( स्त्र्य १, ५, १, १६ )। सर सक [ स्त्रर् ] त्र्यावाज करना । सरइ, सरंति; ( विसे सर पुंन [ शर ] १ नागाः; "मज्मे सरागा वरिसयंति" ( ग्राया १, १४-पत १६१; कुमा; सुर १, ६४; स्वम ५५)। २ तृषा-विशेष; "सो सरवरो निलीयो रहिन्नो पिक्खव्य पच्छन्नो" (धर्मवि ६२; पर्पणा १-पत ३३: कुप १०)। ३ छन्द-विशेष; ४ पाँच की संख्यां; ( पिंग )। °पण्णी स्त्री [ °पर्णा ] तृर्ण-विशेषं, मुञ्ज का वास; (राज)। °पत्त न [ °पत्र] ग्रस्त्र-विशेषः; (विसे ५१३)। °पाय न [°पात ] धनुप; (स्त्रप्र १,४,२,१३)। **ासण** पुंन [ ासन ] धनुपः; (विपा १, २—पत्र २४; पात्रः; श्रीप )। भसणपट्टाः, भसणवट्टिया स्त्री भित-पट्टी, 'सिनपद्धिका ] १ धनुर्यिष्ट, धनुर्देगड; २ धनुप खींचने के समय हाथ की रक्ता के लिए याँधा जाता चर्मपट्ट-चमडे का पट्टा; (विपा १, २--पत्र २४; श्रीप)। **ासरि न [ ाशरि ]** वाण-युद्धः (सिरि १०३२ )। सर पुं [ समर ] कामदेव; ( क़ुमा; से ६, ४३ )। सर वि [ सर ] गमन-कर्ता; ( दस ६, ३, ६ )। सर पुं [स्वर] १ वर्गा-विशेष, 'श्रू' से 'श्री' तक के त्राचर; (पगह २, २; विसं ४६१)। रे गोत आदि का ध्वनि, त्र्यावाज, नाद; (सुपा ५६; कुमा ) । ३ स्वर के त्र्यनुरूप फलाफल को वताने वाला शास्त्र; (सम ४६)। सर पुन [ सरस्] तडाग, तालाव; ( से ३, ६; उवा; ऋष्य; कुमा; सुपा ३१६)। "पंति स्त्री [ "पङ्क्ति ] तडाग-पद्धतिः; (ठा २, ४—पत्र ८६)। °रुह न [ °रुह ] कमल, पद्म; (प्राप्र; हे १, १५६; कुमा)। सिर्फातिया स्त्री [°सर:पङ्क्ति ] श्रेगाि-वद रहे हुए अनेक तालाव; (पगर २, ५—पत्र १५०)। सर देखां सरय=शरद्; ( गा ७१२ )। दिंदु पुं [ 'इन्दु ] शरद् ऋनु का चन्द्र; (सुर २, ७०; १६, २४६)। सरऊ स्त्री [ सरयू ] नदी-विशेष; ( टा ५, १—पत ३०५; ती ११; कस )!

```
सरंग ( भ्रप ) पुं [ सारङ्ग ] छन्द-विशेष; ( पिंग )।
सरंच पुं [ शरम्ब ] हाथ से चलने वाले सर्प की एक जाति;
 (पगह १, १-पल ८)।
सरकख सक [सं+रक्ष] अञ्जी तरह रच्चण करना।
 सरक्लए; ( स्थ्र १, १, ४, ११ टि )।
सरकख वि [ सरजस्क, सरक्ष ] १ शैव-धर्मी, शिष-भक्त,
 भौत, शैव; ( स्रोघ २१८; विसे १०४०; उप ६७७ )।
  २ वि. रजो-युक्तः; ( ग्राव ४ )।
सरक्ष पुन [ सद्रजस् ] १ धूलि, रजः, "ससरक्लेहिं
 पाएहिं" (दस ५, १,७)। २ भस्म; (पिंड ३७; ग्रोघ
  348)1
सरत देखो सरय = शरक; ( गाया १, १८—पत्र २४१ )।
स्तरग वि [ शारक ] शर-तृगा से बना हुन्ना ( शूर्प न्नादि );
 ( आचा २, १, ११, ३)।
सरिंगका ( अप ) स्त्री [ सारङ्गिका ] छन्द-विशेष;
  (पिंग)।
सरड पुं [सरट] क्रकलास, गिरगिट; ( खाया १, ५---
 पत्त १३३; श्रोघ ३२३; पुष्फ २६७; दे ८, ११; उप पृ
  २६८; सुपा १७७)।
सरड़ )न [ शलाटु, °क ] वह फल जिसमें ग्रास्थ—
सर्डुअ ) गुठलो न वँधो हो, कोमल फल; (पिंड ४४;
 ञ्चाचा २, १, ८, ६; पि ८२; २५६ )।
सरण पुन [ शरण ] १ लाख, रक्ता; ( स्राचा; सम १; प्रास्
  १५६; कुमा)। २ लागा-स्थान; (श्राचा कुमा २,४५)। ३
 गृह, त्राश्रय, स्थानः "निवायसरगाप्पईविमव चित्तं" (संबोध
 प्१)। दिय वि [ दिय ] लाण-कर्ता; (भग; पि )।
  ागय वि [ ागत ] शरगापन्न; ( प्रास् ५ )।
स्तरण न [ स्मरण ] स्मृति, याद; ( स्रोघ ८; विसे ५१८;
 महा; उप ५६२; श्रोप; वि ६ )।
सरण न [ स्वरण ] श्रावान करना, ध्वनि करना; (विसे
 ४६१)।
सरण न [ सरण ] गमनः ( राज )।
सरणि पुंस्नो [ सरणि ] १ मार्ग, रास्ता; ( पात्र); सुपा २;
 कुप्र २२ ), "सरलो सरणी समगं कहिन्रो" ( सार्ध ७५ )।
 २ त्राजनाल, क्यारो; ( गउड )।
सरण्ण वि [ शरण्य ] शरण-योग्य, लागा के लिए आश्रय-
 गोय; (सम १५३; पगह १, ४—पत्न ७२; सुपा २६१;
 अच्तु १५; संवाध ४८ )।
```

```
सरित ग्र [दे] शीघ, जल्दी, सहसा; (दे ८, २)।
सरद देखो सरय=शरत् ; ( प्राप्र )।
सरत्र देखो सरण्ण; (सुपा १८३)।
सरम देखो सरह=शरभ; (भग; गाया १, १—पत
 ६५; पराह १, १—पत ७; गा ७४२; पिंग )।
सरभें वि [ दे ] स्मृत, याद किया हुआ; (दे ५, १३)।
सरमय पुं.ब. [ शर्मक ] देश-विशेष; ( पडम ६८, ६५ )।
सरय पुन [ शरद ] ऋतु-विशेष, ग्रामोज तथा कार्तिक का
 महिना; (पगह २, २--पत्र ११४; गउड; से १, २७;
 गा ५३४; स्वप्न ७०; कुमा; हे १, १८), "मुय मार्गा
 मार्गा पियं पियसरयं जाव वच्चए सरयं" (वजा ७४)।
 °चंद पुं [ °चन्द्र ] शरद् ऋतु का चाँदः; ( साया १,
  १--पत्र ३१)। देखो सर=शरद।
सरय पुं [ शरक ] काष्ट-विशेष, ऋप्रि उत्पन्न करने के
 लिए अरिश का काष्ठ जिससे घिसा जाता है वह; ( गाया
 १, १५--पत्न २४१)।
सरय पुन [ सरक ] १ मद्य-विशेष, गुड़ तथा धातकी का
 वना हुआ दारू; (परह २, ५—पत्न १५०; सुपा ४८५;
 गा ५५१ ऋ; कुप्र १०)। २ मद्य-पान; (वजा ७४)
सरय देखो स-रय = स-रत।
सरय ( ग्रप ) पुं [ सरस ] छन्द-विशेष; ( पिंग )।
सरल पुं [ सरल ] १ इन्न-विशेषः ( परागा १--पत्र ३४ )।
 २ ऋजु, माया-रहित; ( कुमा; सर्पा )। ३ सीधा, अन्वकः;
 ( कुमा; गउड )।
सरिलं वि [सरिलित] सीधा किया हुन्रा; (कुमा;
  गउड )।
सरली स्रो [दे] चीरिका, जुद्र कीट-विशेष, भींगुर; (दे
  5, 2)1
सरंछीआ स्त्री [ दे ] १ जन्तु-विशेष, साही, जिसके शरीर
 में काँटे होते हैं; २ एक जात का कीड़ा; (दे ८, १५)।
सरव पुं [ शरप ] भुजपरिसर्प की एक जाति; ( सूत्र २; ३,
  २५)।
सरस वि [ सरस ] रस-युक्त; ( ग्रॉप; ग्रंत; गउड )।
 °रणण पुं [ "ारण्य ] समुद्र, सागर; (से ६, ४३)।
सरसिज ) न [सरसिज ] कमल, पद्म; (हम्मीर ५१;
सरसिय ∫रंभा )।
सरसिहह न [ सरसिहह ] कमल, पद्म; ( उप ७२८ टी;
  सम्भत्त ७६)।
```

सरसी स्त्री [ सरसी ] बड़ा तालाव—तड़ाग; ( ग्रौप; उप पृ ३८; सुपा ४८५)। 'रुइ न ि 'रुइ ] कमञ्च; ( सम्मत्त १२०; १३६)। ुसरस्पर्रस्रो [सरस्वतो] १ वाणो, भारतो, भाषो; (पात्र, ऋौप)। २ वास्ती की ऋधिष्ठात्री देवी; (सुर १, १५)। ३ गीतरति-नामक इन्द्र को एक पटरानी; (ठा ४, १-पत २०४; गाया २-पत २५२)। ४ एक राज-पत्नी; (विपा २, २--पत्र ११२)। ५ एक जैन साध्वी जो सुप्रसिद्ध कालकाचार्य की .वहिन थी: (काल)। ् सरह पुं [ शरभ ] १ शिकारो पशु की एक जाति; ( सुपा ६३२)। २ हरिवंश का एक राजा; (पउम २२, ६८)। ३ सच्मण के एक पुत्र का नाम; (पडम ६१, २०)। ४ एक सामन्त नरेश; ( पउम ८, १३२ )। ५ एक वानर; ( से ४; ६ )। ६ छन्द-विशेष; ( पिंग )। स्रह पुं दि । १ वृक्त-विशेष, वेतस का पेड़; (दे ८, ४७)। २ सिंह, पञ्चाननः ( दे ८, ४७; सुर १०, २२२)। स्तरह ( श्रप ) वि [ श्लाध्य ] प्रशंसनीय; ( पिंग )। सरहस देखी स-रहस=स-रभस। सरहा स्त्री [सरघा ] मधु-मिकका; (दे २, १००)। सरिह पुंस्रो [ शरिघ ] त्यारि, तीर रखने का भाथा; ( मे 90)1 सरा स्त्री [दे] माला: (दे ८, २)। सराग देखो स-राग=स-राग। सराडि स्त्री [शराटि, शराडि ] पन्नी को एक जाति; ( गउड )। सराव पुं [ शरात्र ] मिट्टी का पात-विशेष, सकोरा, पुरवा; (दे २, ४७; सुपा २६६)। सरासण देखो सर-ासण=शरासन। सराह वि [ दे ] दर्गोद्धुर, गर्वं से उद्धत; ( दे ८, ५ )। सराह्य पुं [दे] सर्प, साँप; (दे ८, १२)। 🞉 सरि वि [सदृश् ] सदृश, सरीखा, तुल्य; ( भग; गाया १, १--पत्न ३६; ग्रंत ५; हे १, १४२; कुमा )। सिर स्त्री [सिरित् ] नदी; (से २, २६; सुपा ३५४; कुप्र ४३; भत्त १२३; महा ) । °नाह पुं [ °नाध ] समुद्र; ( धर्मवि १०१ )। देखो सरिआ। स्तिश वि [समृत ] याद किया हुन्ना; (पउम ३०, ५४; सुपा २२१; ४६२ )।

सरिअ देखो सरि==सहश्; " सोभेमाणा सरियं संपत्थिया थिरजसा देविंदा" ( श्रीप )। सरिअं न [ सृतम् ] श्रलं, पर्याप्त, वस; "बहुभिसएएए सरिक्रं" ( रयसा ५० )। सिरिआ स्त्रों [सिरित् ] नदो; (कुमा; हे १, १५; महा )। °वइ पुं[ °पित ] समुद्र; (से ७, ४१; ६, २)। स्रिंआ स्त्रो [ दे ] माला, हार; ( पगह १, ४-पन ६८; कुप ३; सुपा ३४३)। सरिक्ख ) वि [ सदृक्ष ] सहश, समान, तुल्य; ( प्राकृ ८६; सरिच्छ ∫ प्राप्त; हे १, १४२; २, १७; कुमा )। सरितु वि [स्मर्तु ] स्मरण-कर्ता; (ठा ६—पत्र 888)1 सरिभरी स्त्री [दे] समानता, सरीखाई, गुजराती में 'सरभर'; "तत्र्यो जाया दोगहवि सरिभरी" ( महा १० )। सरिर देख़ो सरीर; ( पव २०५)। सिखिय पुं दि ] आसार, वेग वाली वृष्टि: (दे ८,१२)। सरिस वि [सदृश ] समान, सरीखा, तुल्य; (हे १, १४२; भग; उव; हेका ४८ )। स्रिस् पुन [दे] १ सह, साथ; िर्का समसीसी तियसिंदयाण वडवालणस्य सरिसम्मि । उवसमियसिहीपसरो मयरहरो इंधरां जस्स ॥" (वजा १५४)। "त्राढत्तो संगामो वलवइगा तेगा सरिसोत्ति" ( महा )। २ तुल्यता, समानता; (संचि ४७), "ग्रंतेउरसरिसेगां पत्नोइयं नरवरिंदेगां" ( महा )। सरिसरी देखी सरिभरी; ( महा )। सिरिसव पृं [ सर्षप ] सरसों; ( चंड; ग्राघ ४०६; सं ४४; कुमा: कम्म ४, ७४; ७५; ७७; गाया १, ५—पत्र 1 (1009 सरिसाहुल वि [ दे ] समान, सदश; ( दे ८, ६ )। सरिस्सव देखो सरीसव; ( पउम २०, ६२ )। स्री स्त्री [दे] माला, हार; (सुपा २३१)। सरीर पुन शिरीर दिह, काय, तनुः, (सम ६७; उवाः, कुमा; जी १२), ''कइ गां भंते सरीरा पगणत्ता'' (पगण १२)। °णाम, °नाम प्न [ °नामन् ] कर्म-विशेष, शरीर का कारण-भूत कर्म; (राज; सम ६७)। °वंध्रण न िवन्धन ] कर्म-विशेष; (सम ६७)। °संघायण न िसंद्यातन ] नाम कर्म का एक भेद; (सम ६७)।

```
सरीरि पुं [ शरीरिन् ] जीव, ज्यात्मा; (पउम ११२,
    १७)।
  सरीसव )पुं [सरीसृप] १ सर्प, साँप; (खा ११;
  सरीसिव ∫स्त्र १, २, २, १४)। २ सर्प की तरह पेट
    से चलने वाला प्राची; (सम ६०)।
  सरूय \left. \begin{array}{l} \mathbf{d} \mathbf{d} \mathbf{d} \mathbf{d} \\ \mathbf{d} \mathbf{d} \mathbf{d} \end{array} \right\} देखो स-रूय = स्व-रूप ।
   सरुव देखो स-रूव = सद्-रूप, स-रूप।
   सरूचि पुं [ स्चरूपिन् ] जीव, प्राग्णी; ( ठा २, १—पत
    ३८ )।
   सरेअब्ब देखां सर=स, समृ।
  सरेवय पुं [दे] १ हंस; २ घर का जल-प्रवाह, मोरी; (दे
    ५, ४५ )।
  सरोअ न [ सरोज ] कमल, पद्म; ( कुमा; श्रच्चु ४२;
    सुपा ५६; २११; कुप्र २६८ )।
   सरोहह न [ सरोहह ] जपर देखो; ( प्राप्र; कुमा; कुप
     ३०४)।
   सरोवर न [सरोवर] वड़ा तालाव; (सुपा २६०;
    महा∙)।
   सलभ देखो सलह=शलभः (राज)।
्रसंलली स्त्री [दे ] सेवा; ( दे ८, ३ )।
  सलह सक [श्लाघ़] प्रशंसा करना। सलहदः; (हे४,
    ८८ )। कर्म—सलहिजइ; ( पि १३२ )। क्र—सलहिज्ज;
    ( कुमा )। देखो सलाह।
   सलह पुं [ शालभ ] १ पतङ्ग; ( पात्र्य; गउड; सुपा १४२ )।
    २ एक विशाक-पुतः ( सुपा ६१७ )।
  सळहण न [ श्ळाघन ] प्रशंसा, श्लाघा; (गा ११४;
    पि १३२)।
   सलहत्थ पुं [ दे ] कुड़ छी आदि का हाथा; ( दे ८, ११)।
  सल्हिअ वि [ श्लाघित ] प्रशंसितः ( कुमा )।
   सलहज्ज देखां सलह=श्लाव्।
   सलाग न [ शालाक्य ] चिकित्सा-शास्त्र—ग्रायुर्वेद का
    एक ग्रंग, जिसमें अवण ग्रादि शरार के ऊर्घ्व भाग के
    सवन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शास्त्र; (विपा
    १, ७—पत ७५)।
  सळागा )स्त्रो [ शळाका ] १ सलो, सलाई; ( स्त्र १, ४,
  सलाया ∫ २, १०; कप्पू)। २ पल्य-विशेष, एक प्रकार का
    नान; (जोवस १३६; कम्म ४, ७३; ७५)। °पुरिस पुं
```

[ °पुरुष ] २४ जिनदेव, १२ चक्रवर्ती, ६ वासु स्व, ६ प्रतिवासुदेव तथा ६ बलदेव ये ६३ महापुरुप; (संबोध ११)। सळाह देखो सळह=श्लाघ्। सलाहइ; (प्राकु २८)। वकु—सलाहमाणः (गा ३४६ः सम्म १५६)। कु— सलाहणिज्ज, सलाहणिय, सलाहणीश्र; (प्राकृ २८; गाया १, १६-पत २०१; सुर ७, १७१, रयगा ३५; पउम ८२, ७३; पि १३२ )। सलाहण न [ श्लाघन ] श्लाघा, प्रशंसा; ( गा ११४;/ उप पृ १०६)। सलाहा स्त्री [ रलाघा ] प्रशंसा; ( प्राप्र; हे २, १०१; पड् )। सलाहिअ देखो सलहिअ; ( कुमा )। सिलल पुन [ सिलिल ] पानी, जल; ''सिलिला गा सदंति णा बंति वाया" ( सूत्र १, १२, ७; कुमा; प्रास् ३५)। °िणिहि पुं [ °िनिधि ] सागर, समुद्र; ( से ६, ६ )। °नाह पुं [ <mark>ैनाथ ]</mark> बही; (पउम ६, ६६)। विस्त न [ विस्त ] भूमि-निर्भार, जमोन से बहता भरना; ( भग ७, ६-पन्न ३०५)। <sup>°</sup>रासि पुं [ °राशि ] वही; ( पाच्य )। °वाह पुं [ °वाह ] मेघ; ( पडम ४२, ३४ )। °हर पुं [ °ध्वर ]क वही; (से ६, ६४)। भत्रई, भवती स्त्री [भवतो] विजय-द्मेत-विशेष; ( राज; गाया १, ८—पत्र १२१ )। भवत्त न [ भवते ] वैताब्य पर्वत पर उत्तर दिना-स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। सिलिला हो [सिलिला ] महानदी, बडी नदी; (सम ११२)। सिळिळुच्छय वि [ सिळिळोच्छ्य ] प्लावित, डुवोया हुन्रा; (पाश्च)। सिलिस अक [स्वप्] सोना, शयन करना। सिलिसइ; (षड्)। सलूण देखो स-लूण=स-स्वग्रा। सलोग पुं [ श्लोक ] श्लाघा, प्रशंसा; ( सूत्र, १, १३, १२)। देखो सिलोग। सलोग देखो स-लोग = स-लोक। सलोण देखो स-लोण=स-उवसा । सलोय देखो सलोग = श्लोक; (सूत्र १, ६, २२)। सहस्र पुंन [ शाल्य ] १ ऋस्र-विशेष, तोमर, साँग; "तस्रो सल्ह्ना पर्यम्ता" (ठा ३, ३—पत्न १४७)। २ शरीर में घुसा हुआ काँटा, तीर आदि; ( सम्र २, २, २०; पंचा

ह, १६; प्रास् १२०)। ३ पापानुष्ठान, पाप-क्रिया; ''पागडियसन्वसङ।'' ( उवः स्त्र्य १, १५, २४ )। ४ पापानुष्ठान से खगने वाला कर्म; (सूत्र १, १५, २४; वव १)। ५ पुं. भरत के साथ दीका लेने वाले एक राजा का नाम; ( पडम ८५, २ )। ६ नः छन्द-विशेष; (पिंग)। <sup>°</sup>ग वि [ °क ] शस्य वाला, शूक्ष भादि शब्य से पीडित; (पयह २, ५-पत १५०)। म न [भा] परिज्ञान, जानकारी; ( स्त्र्य २, २, ५७ )। सल्ल पुंस्नी [दे] हाथ से चलने वाले सर्प-जातीय जन्तु की एक जाति; (सुद्य २, ३, २५)। सल्लड्य वि [ शल्यिकत ] शल्य-युक्त, जिसको शल्य पैदा हुआ हो वह; ( गाया १, ७—पन ११६.)। सक्लई स्त्री [ सक्लकी ] वृत्त-विशेष; (ग्राया १, ७ टी— पन ११६; उप १०३१ टी; कुमा; धर्मवि १३०; सुपा २६१)। सन्छग देखी सल्छ-ग=शल्य-क, शल्य-ग। सल्लग देखो स-ल्लग = सत्-लग। िसल्लहर्त्त पुंन [शाल्यहत्य ] म्रायुर्वेद का एक भंग, जिसमें शल्य निकासने का प्रतिपादन किया गया हो वह शास्त्र; (विपा १, ७—पत्न ७५)। सक्ला स्त्री [ शल्या ] एक महीषधि; ( ती ५ )। संख्यित ] शल्य-पीडित; ( सुर १२, १५२; सुपा २२७; महा; भवि )। सिल्लिह देखा सिलिह=मं+िलिख्। सिल्लिहिदः; (भारा ३५)। सङ्खुद्धरण न [शल्योद्धरण] १ शल्य को बाहर निकालना; (विषा १, ५—पत्र ५६)। २ त्रासोचना, प्रायिश्वत्त के लिए गुरु के पास दूषरा-निवेदन; ( च्योघ 1 ( \$30 सल्लेहणा देखां संलेहणा; ( त्रारा ३५; भवि )। सक्लेहिय वि [ संस्टेखित ] चीपा; "सल्लेहिया कसाया करंति मुणिगा ग चित्तसंखाहं" ( त्रारा ३६ )। स्तव सक [ शप् ] १ शाप देना, आकोश करना, गाली देना। २ स्राह्मान करना। सवह; (गा ३२४; ४००), सविमा, सबसु; ( कुमा ) । कर्म—सप्पए; ( विसे २२२७ )। वत्—सत्रमाणः ( उव )। कवकः—सप्पमाणः ( पयह १, ३—पत ५४)। सक [ सू ] उत्पन्न करना, जन्म देना । सबदः ( है ४,

२३३; षङ् )। सव देखो सो=सु । सवइ, सवए; ( पह् ) । संघ सक [स्रु ] भरना, टपकना, चूना। सबद्र; (विसे १३६५)। सव पुं [ श्रवस् ] १ कान; २ रूयाति; "सबोम्छ्यो" ( সা**স**-) | सव न [ शव ] शव, मुड़दा, मृत शरीर; ( पाग्र; स ७६३; सम् )। सवंती स्नी [स्नवन्तो ] नदी; (उप १०३१ टी )। सवकती देखो सत्रत्ती; (सुपा ३३७; ६०१; स्क ४६; महा; कुप्र १७०)। सवक्ख देखो स-वक्ख=स-पन्न । सवग्गीय वि [सवगीय] सवर्ग-संवन्धी; (हास्य १३०)। सवच देखो स-पच=श्व-पच। सवज्जा देखां सपज्जा; (चेइय २०४; कप्पू)। सवडंमुह ) वि [ दे ] अभिमुख, संमुख; "सहसा सवडं-सवडहुत्त र् मुहो चिलिश्रो" ( महा; दे ८, २१; पउम ७२, ३२; भवि ), उप्पद्यो नहयलं विमार्ग्यत्थो श्रह ताग्र सवडहुत्तो रपारसतपहालुत्र्यो सहसा'' ( पउम ८, ४७ ), "वचइ य दाहिगादिसं लंकानयरीसवडहुत्तो" ( पउम ८, १३४)। सवण देखां समण=अमणः; ( श्रारा ३६; भवि )। सवण पुं [ श्रवण ] १ कर्गा, कान; ( पात्र्य; सुपा १२८ )। २ नक्तत-विशेष; (सम ८, १५; सुज १०, ५)। ३ न. त्राकर्यान, सुनना; ( भग; सुर १, २४६ )। देखो सवन । सवण न [ शपन ] भ्राहान; ( विसे २२२७ )। सत्रण देखा स-वण=स-वर्ण। सवण न [सवन ] कर्मों में प्रेरणा; (राज )। सवणता ) स्त्री [श्रवणता ] १ त्राकर्णन, श्रवण, संत्रणया ) सुनना; (ठा २,१—पल ४६; ६—पल ३५५; याया १, १--पत २६; भग; ग्रोप )। २ ग्रवग्रह-ज्ञान; ( गांदि १७४ )। सवण्ण वि [ सवर्ण ] समान वर्ण वाला; ( पडम २, ३१)। सवण्ण न [ सावण्यं ] समान-वर्णता; ( प्रयो २० )। सबस पुं [ सपत्न ] १ दुश्मन, शब्नु, रिपु; ( से ३, ५७; उप १०३१ टो; गउड )। २ वि. विरुद्ध; ( ग्रोघ २७६)। ३ समान, तुल्य; "सयवत्तसवत्तनयपारमणिजा" ( कुप्र

```
२ ), "सयमेव सिसवत्तं छत्तं उवरि ठियं तस्स" ( कुप
  ११६)।
            देखो सवत्ती; "सवि(१ व)ित्तर्गा।" ( पिंड
 सवतिणी
  ५१०)।
 संवत्तिया स्त्री [सपित्नका ] नीचे देखो; (उवा)।
 सवत्ती स्त्री [सपत्नी ] पति की दूसरी स्त्री; ( उवा; काप्र
  ८७१; स्वम ५७; ठा ४, ३--पल २४२; हेका ४५)।
 सवन (मा) पृं [ श्रवण ] एक ऋषि का नाम; (मोह
   १०६) । देखो सवण=अवरा ।
 सवन्न देखो सवण्णः (हम्मीर १७)।
 सवय देखो स-वय=स-वयस्, स-वत ।
 सवर देखो सबर; (पउम ६८, ६५; इक; कप्पू; पि
   २५०)।
 सत्ररिआ देखो सगज्जा; (नाट-वेगा) २६)।
 सवल देखो सबल; (दे २, ५५; कुमा; हे १, १३७;
   रंभा )।
 सविष्या स्त्री [ दे ] भरोच का एक प्राचीन जैन मन्दिर;
   (मुग्गि १०८६६)।
 स्तर पुं [ शाय ] १ आकोश-त्रचन, गालो; (: गाया १,
   १—पत्र २६; देवेन्द्र ३५)। २ सोगन्ध, सोंह; (गा
   ३३३; महा )। ३ दिव्य, दोषारोप को शुद्धि के लिए
  किया जाता अभि-प्रवेश अ।दिः ( पउम १०१, ७ )।
 सत्राय पुं [ दे ] श्येन पत्तो; ( दे ८, ७ )।
            देखो स-वाग=भव-पाक ।
 सवाय देखो स-वाय = स-पाद, स-वाद, सद्-वाच्।
  सवार न [ दे ] सुंबह, प्रभात; गुजराती में 'सवार'; ( बृह
   2)1
्रस्वास पुं [ दे ] ब्राह्मणः; ( दे ८, ५ )।
 स्वास देखो स-वास=स-वास।
  सविअ वि [ शप्त ] शाप-अस्त, चाऋुष्टः; ( दे १, १३;
   पाश्च )।
 सिविउ पुं [सिवितृ] १ सूर्य, रिवः; ( ग्रोघ ६६७)। २
   हरत-न ज़ल का ऋधिपति देव; ( सुज १०, १२)। ३
   ३ हस्त नत्तनः ( श्रग्रा )।
  सिविषत वि [सापेक्ष ] श्रपेत्ता रखने वालाः (सम्मत्त
   ७६ )।
  स्विज्ज देखो स-विज्ज=स-विद्य।
```

सविद्रा स्त्री [ श्रविष्ठा ] नक्तत-विशेष, धनिष्ठा नक्तंत्र; (राज)। सविण देखो सुमिण=स्वप्तः (पव ६८)। सिवतु देखो सिविउ; ( ठा २, ३---पत ७७ )। सविस न [दे] सुरा, दारू; (दे ८, ४)। सविह न [ सविध ] पास, निकट; ( पात्र )। सन्व वि [ सन्य ] वाम, बाँया; ( ग्र्योप; उप पृ १३० )। सन्त्र वि [ श्रन्य ] अवगा-योग्यः, "सन्त्रक्रसरसंनिवाई" ( भग १, १—पत्न ११ )। सन्त्र स [ सर्व ] १ सत्र, सकल, समस्त; २ संपूर्ण; (हे ३, ५८; ५६)। 'ओ ग्र [ 'तस् ] १ सब से; २ सब ग्रोर से; (हे १, ३७; कुमा; आचा )। °ओमद वि [ 'तोमद्र ] १ सब प्रकार से सुखी; २ न सब प्रकार से सुख; ( पंचू १)। ३ चक-विशेष, शुभाशुभ के ज्ञान का साधन-भूत एक चकः; (ति ६)। ४ महाशुक देवलोक में स्थित एक विमान; (सम ३२)। ५ पाँचवाँ ग्रैवेयक विमान; (पत्र १६४)। ६ एक नगर का नामः (विपा १, ५---पत ६१)। ७ घ्यच्युतेन्द्र का एक पारियानिक विमान; (ठा १०-पल ५१८; श्रीप)। ८ दृष्टिवाद का एक स्तः; (सम १२८) । ह पुं. यक्त को एक जाति; (राज)। १० देव-विमान विशेष; ( देवेन्द्र १३६; १४१ )। °ओमद्दास्त्री [ °तोमद्दा ] प्रतिमा-विज्ञेष, एक व्रत; ( ऋोप; ठा २, ३—पत्र ६४; इतं २६)। °कामसमिद्ध पुं [ °कामसमृद्ध ] पत्त का छठवाँ दिवस, पण्ठी तिथि; (सुज १०, १४)। कामा स्त्री [ कामा ] विद्या-विशेष, जिसको साधना से सर्व इच्छाएँ पूर्ण होती हैं; (पउम ७, १०७)। °गय वि [ भात ] व्यापकः ( अच्चु १०)। भा स्त्रो [ भा ] उत्तर हचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (टा ८—पत ४३७)। भुत वि [ °गुप्त ] एक जैन मुनि; ( पडम २०, १९ )। °ज्ज वि ि श्र ] १ सर्व पदार्थों का जानकार; २ पुं. जिन भंगवान; ३ बुद्धदेव; ४ महादेव; ५ परमेश्वर; (हे २, ८३; षड्; प्राप्त )। °ट्ठ पुं [ °ार्थ ] १ ऋहोराल का उनतीसवाँ मुहूर्त; (सुज १०, १३)। २ पुंन सहस्रार देवलोक का एक विमान; (सम १०५)। ३ अनुत्तर देवलोक का सर्वार्थसिद्ध-नामक एक विमान; ( पव १६० )। ४ पुं. सब ऋर्थ; ( ग्राचा १, ८, ८, २५ )। °ट्टसिद्ध पुन [ °ार्थसिद्ध ] १ श्रहोरात का उनतीसवाँ मुहूर्त; (सम ५१)। २ एक

सर्व-श्रेष्ठ देव-विमान, अनुत्तर देवलोक का पाँचवाँ विमान; ( सम २; भग; ऋंत; ऋोप ) । ३ पुं. ऐरवत वर्ष में उत्पन्न होने वाले छटवें जिनदेव; (पव ७)। °ट्डिसिद्धा स्त्री [ "ार्थिसिद्धा ] भगवान् धर्मनाथजी की दीचा-शिविका; ( विचार १२६ )। °र्डसिद्धि स्त्री [ शथसिद्धि ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३७)। °ण्गु देखो ° उज; (हे १, ५६; षड्; ग्रौप)। °त्ता देखो °त्थः; (समु १५०)। °त्तो देखो °ओः; (पात्र )। °त्थ 'त्र [ °त्र ] सब स्थान में, सब में; ( गडड; प्रासू ३६; ह्न )। °दंसि, °दरिसि वि [°दर्शिन् ] १ सत्र वस्तुओं को देखने वाला; २ पुं. जिन भगवान, ऋईन; (राज; भग; सम १; पिंड ) । °देव पुं [ °देव ] १ एक प्रसिद्ध जैन भ्राचार्य; (सार्ध ८०)। २ राजा कुमारपाल के समय का एक शेठ; ( कुप्र १४३ )। °दंसि देखो °दंसि; (चेइय ३५१)। ेद्धास्त्री [ भद्धा ] सर काल, श्रतीत श्रादि सर्व समय; (भग)। °धत्तास्त्री [ °धत्ता ] व्यापक, सर्व-ग्राहक; ू (विसे ३४६१)। °न्नु देखो °ज्ज; (सम १; प्रास् १७०; महा )। ° प्पा वि [ शत्मक ] १ व्यापक; २ पुं. लोभ; ( स्त्र १, १, २, १२ )। ° प्यभा स्त्री [ ध्रभा ] उत्तर रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (राज)। भक्ख वि [ भक्ष ] सव को खाने वाला, सर्व-भोजी; "ग्रुग्गिमिव सन्वभक्खे" ( ग्णाया १, २—पत ७६ )। °भद्दा स्त्री [ °भद्रा ] प्रतिज्ञा-विशेष, व्रत-विशेष; (पव २७१)। °भावविड पुं [°भावविद् ] स्त्रागामी काल में भारत वर्ष में हाने वाले वारहवें जिन-देव; ( सम १५३)। °य वि [ °द ] सय देने वाला; ( पगह २, १---पल ६६)। °या च्य [ °दा ] हमेशा, सदा; (रंभा)। °रयण पुं [°रत्न] १ एक महा-निधि; (ठा ६---पत्र ४४६)। २ पुंनः पर्वत-विशेष का एक शिखर; (इक)। °रयणा स्त्री [ °रत्ना ] ईशानेन्द्र की वसुमिला-नामक इन्द्राखी की एक राजधानी: (इक )। °रयणामय वि [°रत्नमय] १ सव रलों का वना हुन्ना; (पि ७०; जीव ३,४)। रं चक्रवर्ती का एक निधि; ( उव ६८६ टी )। °विग्गहिअ वि [ °विश्रहिक ] सर्व-संक्रिप्त, सब से ह्रोटा; (भग १३, ४—पत ६१६)। °विरइ स्त्री [ °विगति ] पाप-कर्म से सर्वथा निवृत्ति, पूर्ण संयम; ् (विसे २६८४)। °संजम पुं [ °संयम ] पूर्ण मंयम; (राय)। °सह वि [ °सह ] सव सहन करने वाला, पूर्ण

११०७ सिङ्ग्गुः; ( पउम १४, ७६ )। °सिद्धाः स्त्री [ °सिद्धाः ] पक्त की चौथी, नववीं श्रोर चौदहवीं राति-तिथि; ( सुज १०, १५)। °सो ग्रा [ °शस् ] सब ग्रोर से, सव प्रकार से; ( उत्त १, ४; त्र्याचा )। 'स्स न [ 'स्व ] सकल द्रव्य, सब धन; (स ४५६; अभि ४०; कप्पू)। हा अ [ °था ] सब प्रकार से, सब तरह से; ( गा ८६७; महा; प्रास् ३; १८१)। "ाणंद पुं ["ानन्द ] एरवत च्रेल के एक भावी जिन-देव; (सम १५४)। "गुभूइ पुं [ "ानुभूति ] १ भारत वर्ष में होने वाले पाँचवें जिन भगवानः; (सम १५३)। २ भगवान महावीर का एक शिष्य; ( भग १५—पत ६७८ )। "ारुहा स्त्री [ "ारुहा ] विद्या-विशेष; (पडम ७, १४४)। "ाव वि [ "ाप ] संपूर्ण; ( भग )। "सिण पुं [ "शन ] अमि, आग; ( ह ४, ३६५ )। सन्त्रंकस वि [ सर्वंकष ] १ सर्वातिशायी, सर्वे से विशिष्ट; (कप्पू)। २ न. पाप; (आव)। सञ्बंग वि [सर्वाङ्ग] १ संपूर्णः; (ठा ४, २—पत्न २०८)। २ सर्व-शरीर-व्यापी; (राज)। वसुंदर वि [ 'सुन्द्र ] १ सर्व अंगों में श्रेष्ठ; २ पुंन तप-विशेष; (राज; पव २७१)। सञ्जंगिअ | वि [ सर्वाङ्गीण ] सर्व अवयवों में न्यात; सन्वंगोण 🗍 (हे २, १५१; कुमा; से १५, ५४), "सन्वं-गीणाभरणं पत्तेयं तेण ताण कयं" ( क्रुप्र २३५; धर्मवि १४६)। सन्त्रण देखो स-न्त्रण = स-त्रण । सन्त्रराष्ट्रअ वि [सार्वरात्रिक] संपूर्ण राति से संबन्ध रखने वाला, सारी रात का; (स्त्रप्र २, २, ५५; कप्प)। सन्चरी स्त्री [ शर्चरी ] रात्रि, रातः; (पात्र्यः; गा ६५३; सुपा ४६१)। सन्वल पुं [दे शर्वल] कुन्त, वर्छी; (राज; काल)। देखो सद्धल। सन्वला स्त्री [ दै. शवला ] कुशी, लोहे का एक हथियार;

(दे ५, ६)। सञ्ज्ञवेक्ख देखो स-व्ज्ञवेक्ख=स-व्ययेज । स्ववाच हं खो सन्त्र-।व = सर्वाप । सन्त्राच देखो स-न्त्राच = स-न्याप । सन्त्रावंति त्र [दे] सर्व, सब, संपूर्ण; "एयावंति सन्वावंति स्रोगंसि" ( श्राचा ), "सच्यावंति च गां तीसे गां पुक्खरि-

याीए" (स्त्रा २, १, ६), " सन्वावंति च गां लोगंसि" (स्थ्र २, ३, १), "सन्त्रं ति सन्त्रावंति फुसमाण्यकालसमयंसि जावतियं खेतं फुसइ" (भग १, ६--पत्न ७७)। सब्विद्धि स्त्री [ सर्विद्धि ] संपूर्ण वैभवः ( गाया १, ५— पल १३१)। सन्विवर देखो स-न्विवर=स-विवर। सन्त्रोसिंह स्त्री [सर्वोषिध ] १ लिब्ध-विशेष, जिसके प्रभाव से शरीर की कफ ब्यादि सब चीज ब्योषिध का काम करती है; (पराह २, १--पल ६६)। २ वि सिन्ध-बिशेष को प्राप्त; (राज)। सस्त ग्रक [ श्वस् ] श्वास लेना, साँसना । ससइ; ( रयण **६) । वक्क--ससंत; ( गाया १, १--**तल ६३; गा ५४६; सुर १२, १६४; नाट--मृच्छ २२० )। स्त्रस वृं [ शश ] खरगोश; ( खाया १, १—पत २४; ६५)। °इंध्र पुं [ °चिह्न ] चन्द्रमा; ( गउड )। °हर पुं [ धार ] चन्द्रमा; ( साया १, ११; सुर १६, ६०; हे ३, ८५, कुमा; वज्जा १६; रंभा )। संसंक पुं [ शशाङ्क ] १ चन्द्रमा, चाँदः ( कप्पः सुर १६, ५५; सुपा २०; कप्पू; रंभा )। २ नृप-विशेष; (पउम ५, ४३; ८५, २)। °धम्म पुं [ °धर्म ] विद्याधर-वंश का एक राजा: ( पडम ५, ४४ )। ससंक देखो स-संक ≕ स-शङ्क। स्रसंकिअ देखो स-संकिअ = स-शङ्कित। ससंग देखो ससंक=शशाङ्क। ससंवेयण देखा स-संवेयण=स्व-संवेदन। ससक्व वि [ ससाध्य ] सांची वाला; (राय १४०)। ससग पुं [ शशक ] देखो सस=शशः ( उव )। सासण पुं [ भवसन ] १ शुगडा-दगड, हाथी की सूँढ; (तंदु २०; श्रोप)।२ वायु, पवन; ३ न निश्वास; (राज)। ससता देखो स-सता=स-सत्ता। समरक्ख वि [सरजस्क, सरक्ष ] १ रजो-युक्त, धूली वाला; ( आचा २, १, ६, ३; २, २, ३, ३३; आव ४)। २ पुं. बौद्ध मत का साधु; ( सुख १८, ४३; महा )। स्रसराइअ वि [ दे ] निष्पिष्ट, पिसा हुत्राः; ( दे ८, २० )। स्रसा स्त्री [स्वस् ] वहिन, भगिनी; (पिंड ३१७; हे ३, ३५; कुमा )। क्लि पुं [ शशिन् ] १ चन्द्रमा, चाँद; ( सुज २०—पल

२६१; उव; कप्प; कुमा; पि ४०५ )। २ एक विद्यार्थी का नामः; ( पउम ५, ६४ )। ३ चन्द्र नाड़ी, वामःनाड़ीः; ( सिरि ३६१)। ४ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)।🖍 ५ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ६ एक राजा का नाम; ( उव )। ७ दिचागा रुचक पर्वत का एक कूट; (ठा ५---पत ४३६)। °अंत पुं िकान्त ] चन्द्रकान्त मियाः; ( श्रच्चु ५८ )।' °अळा स्त्री [ °कळा ] चन्द्र की कला, सोलहवाँ भाग;. (गउड)। "कंत देखो "अंत; (कुमा; सगा)। "पभ, °वह पुं िंप्रभ । १ श्राठवें जिनदेव, भगवान् चन्द्रप्रभः २ इच्वाकु वंश का एक राजा; (पउम ५,५)। °प्पहा ( पउम ६, ६१ )। स्त्री [ प्रभा ] एक रानी, कर्पूरमंजरी की माता; ( कप्पू )। °मणि पुंस्त्री [ °मणि ] चन्द्रकान्त मिण; (से ६, ६७)। 'छेहा स्त्री [ 'लेखा ] चन्द्र की कला; (सुपा ६०३)। 'वयक्य न [ 'वक्रक ] आभूषण-विशेष; (श्रीप)। वैग पुं [वेग] एक राज-कुमार;: (उप १०३१ टी)। सेहर पुं [ "शेखर ] महादेव, शिव: (सुपा ३३)। सिसअ न [ श्व्यतित ] श्वास, साँस; ( से १२, ३२ )। 🍈 सिंग देखा सिंतः (कप्)। सिसिणिद्ध वि [संस्निग्ध, सिस्निग्ध]स्नेह-युक्तः; (श्राचाः २, १, ७, ११; कप्प )। ससित्थ न [ ससिक्थ ] आटा आदि से लिप्त हाथ या बरतन भ्रादि का धोवन; (पडि)। सिंदिय }देखो स-सिरिय=स-श्रीक। ससिरीय∫ ससिह देखो स-सिह = स-स्पृह, स-शिख। ससुर पुं [ श्वशुर ] ससुर, पति ऋौर पत्नी का पिता; ( पउम १८, ८; हेका ३२; कुमा; सुपा ३७७ )। सस्ग देखो स-स्ग=स-श्रुक। ससेस देखो स-सेस=स-शेष। देखो स-सोग=स-शोक। सस्स न [ शस्य ] १ च्लेल-गत धान्यः ( गा ६८६; महाः सुपा ३२)। २ वि. प्रशंसनीय, श्लाघ्य; (सुपा ३२)। देखो सास=शस्य। सस्सवण वि [ सश्रवण ] सकर्षा, निपुर्या; ( सुपा ६४५)। सस्सिय पुं [ शस्यिक ] कृषीवल, कृषक; ( राज )।

सस्सिरिथ देखो स-स्सिरिअ=स-श्रीक ।

सस्सिरिली देखो सिस्सिरिली; ( उत्त ३६, ६८ )। सस्सिरीअ देखो स-स्सिरीअ=स-श्रीक। सस्म् स्त्री [ श्वश्रू ] सास, पति या पत्नी की माता; 🚁 ( प्राकु ३८; सिरि ३५५)। सह अक [राज्] शोभना, विराजना। सहदः; (हे ४, १००; पाञ्च; कुमा; सुपा ४ )। सह अव [ सह् ] सहन करना। सहइ, सहंति; (उव; महा; कुमा ), सहइरे, सहेइरे; (पि ४५८)। वकु—सहंत, सहमाण; (महा; पड्)। संक्र—सहिअ; (महा)। हेङ्—सहिउं, सोढुं; ( महा; घात्वा १५५; १५७ ) । इ--सहिअव्य, सोडव्य; (धात्या १५५; मुर १४, ८०; ना १८; कण्यू ; उप ७२८ टो; धात्वा १५७ )। सह नक [आ+जा] हुकुम करना, आदेश करना, परमाना । सहहः ( धात्वा १५५ )। सह वि [ दे ] १ योग्य, लायक; ( दे ८, १ )। २ सहाय, मदद-कर्ता; ( सम्र १, ३, २, ६ )। सह वि [ स्वक ] देखी स=स्य; ( ब्राचा )। दिस पुं 🗻 [ देश ] स्वदेश, स्वकीय देश; ( पिंग )। °संबुद्ध वि [ संबुद्ध ] १ निज से ही ज्ञान की प्राप्त; २ पुं. जिन-देव; (र्ग्राप)। सह वि [ सह ] १ समर्थ, शक्तिमान; (पात्र्य; से ५,

२३)। २ सहिप्ता, सहन-कर्ता; (श्राचा)। ३ पुं युगलिक मनुष्य को एक जाति; ( इक; राज )। ४ अ-साथ, संग; ( स्वप्न ३४; ग्राचा; जी ४३; प्रास् ३८ )। ५ बुगपत्, एक साथ; (राज)। कार पुं [कार] १ **ब्राम का पेड़**; (कप्प)। २ साथ मिल कर काम करना; ३ मदद,ृसाहाच्य; (हे१, १७७)। **°कारि** वि िकारिन् ] १ साहाच्य-कर्ता; (पंचा ११, १२)। २ कारया-विशेष; (विसं ११६८; श्रायक २०६)। <sup>°</sup>गत, 'गय वि [ 'गत ] संयुक्त; (पराग २२—पत ६३७; डब)। 'गारि, गारिश्र देखो 'कारि; ( धर्मसं ३०६; उप ४७२; उवर ७६)। °चर देखो 'थर; ( कुमा )। 'चरण न [ चरण] सहचर, साथ रहना, मेलाप; "रयगानिहागोहिं भवड महत्रराां" ( श्रु ५४)। °ज पुं [ °ज ] १ स्वभाव; ( कुमा; पिंग )। २ वि. स्त्रामाविक; ( चेइय ४७१)। °जाय वि [°जात ] एक साथ उत्पन्न; ( गाया १, v—पत्र १०७)। °देव पुं [°देव ] १ एक पागडव, माद्री-पुत्रः ( धर्मवि ८१ )। २ राजग्रह नगर का एक

राजा; ( उप ६४८ टी )। °देवा स्त्रो [ °देवा ] श्रोषि-विशेप; (धर्मवि ८१)। 'देवी स्त्रो [ 'देवी ] १ चतुर्थ चकवर्तीकी माता; (सम १५२; महा)। २ एक महीप्धि; (तो ५)। धममआरिणो स्त्री [धर्म-चारिणी ] पत्नी, भार्यी; (प्रति २२)। "पंसुकीलिअ वि [ °पांश्कोडित ] वाल-मिलः ( सुपा २५४: गावा १, ५—पत १०७)। भा देखों भा; (चेइय ४४६; राज)। **ंयर** वि [ °चर ] १ सहाय, साहाय्य-कर्ता; २ वयस्य, दोस्त; ३ त्रमुन्तर; ( पात्र्य; कुप्र २; त्र्यच् ६०; नाट---शकु ६१)। 'यरी स्त्री [ "चरी ] पत्नी, भार्या; (कुप्र १५१; से ६, ६६)। वार देखा °कार; (पात्र, हे १, १७७)। राग वि [ राग ] राग-सहितः ( पडम १४, ३४)। ीर देखो °कार; ( पडम ५३, ७६)। सह° देखो सहा=सभा; ( कुमा )। सहउत्थिया स्त्रो [ दे ] दृती; ( दे ८, ६ ) । सहगुह पुं [ दे ] घूक, उल्लू, पिन्न-विशेप; ( दे ८, १६ )। सहडामुह न [शकटामुख] वेताब्य की उत्तर श्रेतिप में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। सहण न [ सहन ] १ तितिज्ञा, मर्पण; २ वि. सहिष्णु, सहन करने वाला; (सं २६)। सहर पुंस्ती [ शफर ] मत्स्य, मछली; ( पाद्य; गउड ), म्ब्री—'रो; ( हे १, २३६; गउड )। स़हर वि [ दे ] साहाय्य-कर्ता, सहाय; "न तस्स माया न पिया न भाया, कालम्मि तम्मि (शम्मी ) सहरा भवंति" (बै४३)। सहल वि [ सफल ] फल-युक्त, सार्थक; ( उप १०३१ टी; हे १, २३६: कुमा; स्वप्न १६ ) ! सहस देखो सहस्स; ( श्रा ४४, पि ६२; ६६)। 'किरण वृं [ 'किरण ] सूर्य, रवि; (सम्मत्त ७६)। 'वस्व पुं िश्स ] १ इन्द्र; (सुपा १३०)। २ रावरा का एक योद्धाः; ( पडम ५६, २६ )। ३ छन्द-विशेषः; ( पिंग )। सहसक्कार पुं [ सहसाकार ] १ विचार किये विना करना; (ग्राचा)। २ ग्राकस्मिक क्रिया, ग्रकस्मात् करना; (भग २५, ७-पत ६१६)। ३ वि. विचार किए विना करने वाला; ( श्राचा )। सहसत्ति द्या अकस्मात्, शीम, जल्दी, तुरन्तः; (पात्रः; प्राकृ ८१) १ सहसा म [ सहसा ] ग्रकस्मात् , शीघ, जल्दी; ( पाम;

प्रास् १५१; भवि )। °वित्तासिय न [°वित्रासित] अकस्मात् स्त्री के नेल-स्थगन आदि कीड़ा; ( उत्त १६, ·६) । सहस्स पुंन [ सहस्र ] १ संख्या-विशेष, दस सौ, १०००; २ हजार की संख्या वाला; (जी २७; ठा ३, १ टी---पत ११६; प्रास् ४; कुमा )। ३ प्रचुर, बहूत; (कप्प; च्रावम; हे २, १६८ )। °िकरण पुं [ °िकरण ] १ सूर्य, रवि: ( सुपा ३७ )। २ एक राजा; ( पउम १०, ३४ )। °क्ख पुं [ °ाक्ष ] इन्द्र, देवाधिपति; ( कप्प; उत्त ११, २३)। °णयण, °नयण पुं [ °नयन ] १ इन्द्र; ( उव; हम्मीर ५०; महा)। २ एक विद्याधर राज-कुमार; (पउम प्, ६७)। °पत्त न [ °पत्र ] हजार दल वाला कमल; (कप्प)। °पाग पुंन [°पाक'] हजार स्रोषधि से वनता एक प्रकार का उत्तम तैल; ( ग्राया १, १--पत १६; ठा ३, १—पत ११७)। °रिस्सि पुं [°रिश्म] सूर्य, रिवः ( ग्राया १, १-पत १७; भगः, रयगा ८३)। °ळोयण पुं [ °ळोचन ] इन्द्र; ( स ६२२ )। °स्पिर वि [ °शिरस् ] १ प्रभूत मस्तक वाला; २ विष्णु; ( हे २, १६८ )। °वत्त देखो °पत्त; (से ६, ३८; सुपा ४८)। °सो त्र्य [°शस्] हजार हजार, त्र्यनेक हजार; ( श्रा १२)। °हा च्य [ °श्चा ] सहस्र प्रकार से; (सुपा ५३)। °हुत्तं त्र्य [ °कृत्वस् ] हजार वार; ( प्राप्र; हे २, १५८)। देखो सहस, सहास। सहस्संबवण न [सहस्राप्रवण] एक उद्यान, त्र्याम के प्रभूत पेड़ों वाला वन; ( खाया १, ८—पत १५२: र्ฆंत; उवा )। सहस्सार पुं [ सहस्रार ] १ त्राठवाँ देवलोक; (सम ३५; भग; भ्रांत )। २ ऋाठवें देवसोक का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत ८५)। ३ एक देव-विमानः ( देवेन्द्र १३५)। °वर्डिसय पुंन [ °ावतंसक ] एक देव-विमान; (सम ३५)। सहा स्त्री [सभा] समिति, परिषत् ; (कुमा; स १२६; ५१६; सुपा ३८४)। °सय वि [ °सद ] सम्य, सदस्य; (पात्र्यः; स ३८५)। सहा देखो साहा=शाखा; (गा २३०)। सहाअ देखो स-हाअ=स्व-भाव। सहाअ पुं [ सहाय ] साहाय्य-कर्ता; ( गायां १, २—पत्न

ः ८८; पात्र्य; से ३, ३; स्वप्न १०६; महा; मग )।

```
सहाइ वि [ साहाय्यिन् ] ऊपर देखो; ( सिरि १७; सुपा
 1 ( $3 y
सहाइया स्त्री [ सहायिका ] मदद करने वाली; ( उवा )।
सहार देखो सह-ार=सह-कार।
सहाव देखो स-हाव=स्व-भाव।
सहास देखो सहस्स; ( भवि )। °हुत्तो त्र्य [ °ऋत्वस् ]
 हजार वार; (पड्)।
सहासय देखो सहा-सय=सभा-सद।
सिंह वि [ सिंख ] मित्र, दोस्त; ( पात्र); उर २, ६)।
 देखो सहो°।
सिंह° देखो सही; ( कुमा )।
सहिअ वि [सोढ] सहन किया हुआ; (से १, ५५;
 धात्वा १५५)।
सिंहिअ वि [ सिंहित ] १ युक्त, समन्वित; ( उव; कुमा;
 सुपा ६१)। २ हित-युक्त; (सूच्र १, २, २, २३)।
  ३ पुं. ज्यातिष्क ग्रह-विशेप; ( ठा २, ३—पत्न ७७ )।
सहिअ पुं [ सिभिक ] चूत-कारक, ज्ञ्रा खेलने वाला;
 ( दे ६, ४२; पात्रः, सुना ४८८ )।
सहिअ देखो स-हिअ=स्व-हित।
सहिअ देखो सह=सह।
सिंहिअ े वि [ सहृदय ] १ सुन्दर चित्त वाला; २ परिपक्व
सिहअय ∫ बुद्धि वाला; (हे १, २६६; दे १, १; काप्र
 ५२१)।
सहिआ देखो सही; (महा)।
सिहजा वि. देखो सहाअ=सहाय; "हु ति सिहजा विहुरे
 कुवियावि सहोयरा चेव" ( सुपा ४२७; महा; कुप्र १२ ),
 स्त्री—°ज्जी; ( सुपा १६ टि )।
सिंहण देखो सण्ह=श्रदणः; ( आचा २, ५, १, ७; स
 २६४; ३२६; ३३३)।
सिंहिण्डु ) वि [ सिंहिण्णु ] सहन करने की आदत वाला;
सिंहर \int ( \sqrt{10}; \sqrt{10} \sqrt{10}; \sqrt{10}) dt
 पि ५६६)।
सही स्त्री [ सखी ] सहेली, संगनी; (स्वप्न १४१; कुमा )।
सही° देखो सहि। °वाय पुं [ °वाद ] मिलता-सूचक वचन;
 ( सूत्र १, ६, २७ )।
सहीण वि [ स्वाधीन ] स्वायत्त, स्व-वशः; ( पउम २७,
 १७; उव; दस ८, ६ )।
सहु वि [ सह ] समर्थ, शक्तिमान; ( ग्रोघ ७७; ग्रोघमा
```

६८; उबर १४२; वब ४ )। सहु ( श्रप ) देखा संघ; ( संन्नि ३६ )। सहुं ( अप ) अ [ सह ] साथ, संग; (हे ४, ४१६; 🌶 कुमा ) । सहेज्ज देखां महिज्जः ( महा )। सहैर (भप) पुं शिखर ] पट्पद छन्द का एक भेदः (पिंग)। सहेल वि [ सहेल] हेला-युक्त, श्रनायाम होने वाला, सरल, गुजराती में 'सहेलु' ( प्रवि ११ )। सहोबर वि [सहोदर ] १ तृत्य, सदश; (सं ६, ४)। २ पुं. सगा भाई; (पात्र्य; काल )। सहोश्ररी न्दी [ सहोद्दी ] सगी बहिन; ( राज )। सहोड वि [ सहोड ] चंारी के मान से युक्त, स-मोप; ( पिंट ३८०; साया १, २—पत्र ८६ )। सहोद्र देखी सहीअर: ( नुपा २४०: महा )। सहोसिश वि [सहोपित ] एक-स्थान-वासी; (दं १, १४६ ) । 🚁 साभड्ड सक [ गृप् ] १ चाप करना, कृषि करना। २ ' ন্বীचना । साम्रटूढइ; ( हे ४, १८७; पट् ) । नाअङ्गिश वि [ ऋषु ] खींचा हुआ; ( कुमा ७, ३१ )। साअद् ( गी ) देखी सागदः ( ग्रभि १०२; नाट--मृच्छ ४; पि १<u>५५)</u> । साइ वि [ शायिन् ] सोने वाला, शयन-कर्ताः ( स्थ्र १, ४, १, २८; श्राचा; दस ४, २६)। नाइ वि [ सादि ] १ श्रादि-महित, उत्पत्ति-युक्त; ( सम्म ६५)। २ न. संस्थान-विशेष, गरीर .की स्त्रांकृति-विशेष, जिस गरीर में नाभि से नीचे के अवयव पूर्ण और नाभि के जपर के ब्रवयव हीन हो ऐसी शरीराकृति; ( सम १४६; भ्रमा ) । ३ कर्म-विशेष, सादि-संस्थान की प्राप्ति का कारगा-भृत कर्मः ( कम्म १, ४० )। साइन [साचि ] १ सेमुल का पेड़, शाल्मली बृत्त; २ संस्थान-विशेष, देखी साइ = सादि का दूसरा और तीसरा ग्रर्थः ( जीव १ टी-पव ४३)। माइ पृंखी [ स्वाति ] १ नज्ञव-विशेष; ( सम २६; कष्प ), "सा साई तं च जलं पत्तविसेसेगा ख्रांतरं गरुयं" ( प्रास् ३६)। २ पुं. भारत वर्ष में होने वाले एक जिन-देव का पूर्वजनमीय नाम; ( सम १५४ )। ३ एक जैन मुनि; ( गांदि ४६ )। ४ हैमवत-वर्ष के शब्दापाती पर्वत का

अधिष्ठायक देव; ( ठा २, ३—पत ६६; ५० )। साइ पुं [ सादिन् ] बुड़सवार; ( उप ७२८ टी )। साइ पुंस्त्री [ साित ] १ श्राच्छी चीज के साथ खराव चीज का मिश्रगा, उत्तम वस्तु के साथ हीन वस्तु की मिलावट: ( स्य २, २, ६५)। २ अ-विश्रम्भ, भ्र-विश्रास; ३ असत्य वचन, भूट; (पगह १, २-पत २६)। ४ सातिशय द्रव्य, ग्रपेत्ता-कृत ग्रन्छी चीज: (राज ११४)। **ंजोग पुं [ ेयोग ]** १ मोहनीय कर्म; (सम ७१)। २ श्रच्छी चीज से हीन चीज की मिलावट; (राय ११४ टी)। 'संपञ्जोग पुं [ 'संप्रयोग ] वही ऋर्थः, ( राय ११४ )। साइ पुंछो [ दे ] केसर; "सालतले सारिटिया अबड चंडिं ससाइपडमेहिं" ( दे ८, २२ )। साइडज सक [स्वादु, सातमी + कृ ] १ स्वाद लेना, खाना । २ चाहना, श्रिभिलाप करना, । ३ स्वीकार करना, ब्रह्मा करना । ४ ब्रासिक्त करना । ५ ब्रानुमादन करना । ६ उपभाग करना । साइजइ, साइजामी; ( श्राचा; कस; कप्प--टी; भग १५--पत्र ६८०; ध्रीप ), साइज्जेज; ( श्राचा २, १, ३, २)। भवि—साइजिस्सामि; ( ग्राचा )। हेक्-साइडिजत्तपः ( ग्रीप )। साइउजण न [स्वादन] अभिष्यज्ञ. आसवितः (विसे २६८४ )। साइज्जणया स्त्री [स्वादना ] उपभाग, नेवा; (टा ३, ३ टी--पत्र १४७ )। साइन्जिथ वि [ दे ] प्रवलम्बितः ( दे ८, २६ )। साइजिज वि [स्वादित ] १ उपभुक्तः (कप्प--टो )। २ उपभुक्त-संबन्धी: स्त्री— वा; (कप्प)। साइम वि [ स्वाटिम ] पान, नुपारी ग्रादि मुखवास; ( टा क्ष, २---पत्र २१६; ग्राचा; उवा; ग्रीप; सम २६ )। साइय वि [ सादिक ] श्रादि वाला; ( कम्म १, ६; नव ३६ ) । साइय देखी सागय=स्वागत; ( सुर ११, २१७ )। स्राइय न [ दे ] संस्कार; ( दे ८, २५ )। साइयंकार वि [ दे ] स-प्रत्यय, विश्वस्त; ( पिंडमा ४२ )। साइरेग वि [ सातिरेक ] साधिक, स-विशेष; ( सम २; भग )। साइसय वि [ सातिशय ] स्रतिशय वाला; ( महा; मुपा । ( थ३६ साई देखो सई=शची; (इक)।

साउ वि [ स्वादु ] स्वाद वाला, मधुर; ( पिंड १२५; उप ६७०; से २, १८; कुमा; हे १, ५.)। साउग वि [स्वादुक] स्वादिष्ठ भोजन वाला, मधुर भोजन वाला; ''कुलाई जे धावइ साउगाई'' ( स्त्र १, ७, २३)। साउज्ज न [सायुज्य ] सहयोग, साहाय्य; ( श्रच्खु ईप्)। साउणिअ वि [ शाकुनिक ] १ पित्त-घातक, पित्तर्त्रों के वध का काम करने वाला; (पगह १, १; २-पत २६; त्र्या १२६ टि; विपा १, ८—पत ८३)। २ शकुन-शास्त्र का जानकार; (सुपा २६७; कुप्र ५)। ३ श्येन पन्नी द्वारा शिकार करने वाला; ( त्र्युगु १२६ टि )। साउय देखो साउग; (राज)। साउय वि [ सायुष्] त्र्यायु वाला, प्राग्गी; (ठा २, १— पल ३८)। **साउ**ल वि [ **संकुल** ] व्याप्त, भरपूर; (सुर १०, १८६ )। **साउलय** वि [ **साकुलत** ] त्राकुलता-युक्त, व्याकुल, व्यमः ''इंदियसुहसाउलम्रो परिहिंडई सोवि संसारे'' ( पउम १०२, १६७)। साउली स्त्री [ दे ] १ वस्त्राञ्चल; ( गा २६६ )। २ वस्त्र, · कपडा; ( गा ६०५ ) । देखो **साहुली** । ्रसाउहल पुं [ दे ] श्रनुराग, प्रेम; ( हे ८, २४; षड् )। साएउज देखो साइउज । साएजइ; ( भवि ११, २ )। साएय न [ साकेत ] श्रयोध्या नगरी; ( इक; सुपा ५५०; पि ६३ )। °पुर न [ °पुर ] वही म्रार्थ; ( उप ७२८ टी )। 'पुरी स्त्री [ 'पुरी ] वही; (पउम ४, ४)। देखो साकेय। साएया स्त्री [साकेता] अयोध्या नगरी; (पउम २०, १०; खाया १, ८—पत्र १३१)। सांतवण न [सान्तपन ] वत-विशेषः; (प्रको ७३)। साक देखो साग; ( दे ६, १३० )। साकेय न [साकेत] १ नगर-विशेष, श्रयोध्याः (ती ११)। २ वि. गृहस्थ-संवन्धी; ३ न. प्रत्याख्यान-विशेष; (पव४)। साकेय वि [ साङ्क्षेत ] १ संकेत का, संकेत-संबन्धी; २ न. प्रत्याख्यान का एक भेद; (पव ४)। साग पुं [ शाक ] १ वृत्त-विशेष; ( पउम ४२, ७; दे १,

२७)। २ तक-सिद्ध बड़ा आदि खाद्य; "सागो सो तक्क-

सिद्ध जं" (पव २५६)। ३ शाक, तरकारी; (पि २०२; ३६४ )। सागडिअ वि [ शाकटिक ] गाडीवान, गाड़ी चला कर निर्वाह करने वाला; (सुर १६, २२३; स २६२; उत्त ५,🏃 १४; श्रा १२)। सागय न [स्त्रागत ] १ शोभन त्रागमन, प्रशस्त त्राग-मन; (भग)। २ श्रातिथि-सत्कार, श्रादर, बहु-मान; ( सुपा २५६ )। ३ कुशल; ( कुमा )। सागर पुं [ सागर ] १ समुद्र; ( पगह १, ३—पल ४४; प्रास् १३४)। २ एक राज-पुतः (उप ६३७)। ३ राजा अन्धकवृष्या का एक पुतः ( श्रंत ३)। ४ एक विशाक्— च्यापारी; (उप ६४८ टी )। ५ सातवें वलदेव तथा बासुदेव के पूर्व भव के धर्म-गुरु; (सम १५३)। ६ पुंन--कूट-विशेष; ( इक ) )। ७ समय-परिमागा-विशेष, दश-कोटाकोटि-पल्योपम-परिमित कालः; (नव ६; जी ३६; पव २०५)। ८ एक देव-विमान; (सम २)। °कंत पुंन [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम २)। °चंद पुं [°चन्द्र] १ एक जैन ऋाचार्य; (काल)। २ एक व्यक्ति-वाचक नाम; ( उव; पडि; राज )। °वित्त पुंन [ °वित्र ] कूट-विशेष; ( इक )। °दत्त पुं [ °दत्त ] १ एक जैन;मुनि; (सम १५३)। २ तीसरे बलदेव का पूर्व-जन्मीय नाम: ( सम १५३)। ३ एक श्रेष्ठि-पुत्र; (महा)। ४ एक सार्थवाह का नाम; (विपा १, ७)। ५ हरिषेणा चक्रवर्ती का एक पुल; (महा ४४)। °द्त्ता स्त्री [ °द्त्ता ] १ भगवान धर्मनाथजी की दीक्ता-शिविका; (सम १५१)। २ भगवान विमलनाथजी की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६)। देव पुं [ °देव ] हरिषेगा चक्रवर्ती का एक पुल; (महा)। °वृह पुं[°ञ्यूह] सैन्य की रचना-विशेष; (. महा )। देखी सायर=सागर। सागरिअ देखो सागारिय; ( पिंड ५६८; पव ११२ )। सागरोवम पुंन [सागरोपम] समय-परिमाण विशेष, पल ६०; सम २; ८; ६; १०; ११; उव; पि ४४८ )। सागार वि [ साकार ] १ त्राकार-सहित, त्राकृति वाला; २ विशेषांश को ग्रहसा करने की शक्ति, विशेष-ग्रहसा, ज्ञान: ( त्रौप; भग; सम्म ६५ )। ३ त्रपवाद-युक्त; ( भग ७, २—पत्न २६५; उप ७२८ टी)। °पस्सि वि [ °दर्शिन् ] ज्ञान वाला; ( पयया ३०—पत्र ७५६ )।

सागार वि [ सागार ] गृह-युक्त, गृहस्थ; ( श्रावम )। सागारि )वि [सागारिन् , रिक] १ ग्रह का मास्निक, सागारिय ) उपाश्रय का मालिक, साधु को स्थान देने वाला गृहस्थ, राष्ट्रयातर; ( पिंड ३१०; श्राचा २, २, ३, ५: स्य १, ६, १६; घ्याव १६६ )। २ स्तक, प्रसव घ्यीर मरगा की अशुद्धि, अशोचः (सूत्र १, ६, १६)। ३ गृहस्य से युक्तः; 'सागारिए उवस्सए'' ( आचा २, २, १, ४; ५)।४ न मेथुन; ( घ्राचा १, ६, १, ६)। ५ वि. गय्यातर गृहस्थ का, उपाश्रय के मालिक से संवन्ध रखने वालाः "सागारियं पिंडं भुंजेमार्गे" (सम ३६)। सागेय देखां साकेय=साकेत; ( ग्राया १, ८—पत १३१; उष ७२८ टी )। साड सक [ शाटय्, शातय् ] सङ्गना, विनाश करना। हेकु—साडेत्तए; ( विषा १, १—पत्र १६ )। साइ पुं [ शाट, शात ] १ शाटन, विनाश; ( विसे ३३२१)। २ शाटक, उत्तरीय वस्त्र, चहर; (पव ३८)। 🚄 ३ वन्त्र, कपड़ा; "एगसाडे ऋदुवा ऋचेले" ( श्राचा; सुपा साड अ । पुंन [ शाटक ] वन्त्र, कपड़ा; ( सुपा १५३; साडग<sup>।</sup> राज)। साडण न [ शाटन, शातन ] १ विशरणा, विनाशः ( विसे ३३१६; स ११६)। २ होदन; ( स्त्र्यनि ७२)। साडणा स्त्री [ शाटना, शातना ] खगड २ होकर गिराने का कारण, विनाश-कारण; (विषा १, १-पत्र १६)। साडिअ वि [ शाटित, शानित ] सड़ाकर गिराया हुन्रा, विनाशितः ( सुर १५, ३; दे ७, ८ )। साडिआ स्त्री [ शाटिका ] वस्त्र, कपड़ा; ( श्रीप; कप्प )। साहित्क देखां साह= गाट; "नियसियम्राजागुमलिण-साडिल्लां" ( सुपा ११ )। सार्डा स्त्री [ शाटी ] वस्त्र, कपड़ा; ( कुप्र ४१२ )। साडी स्त्रीं [ शकटी ] गाड़ी। 'कम्म पुंन [ 'कर्मन्•] गाड़ी बनाना, बेचना, चलाना आदि शकट-जीविका; ( उवा; श्रा २२ )। साडीया देखां साडिआ; "जह उल्ला साडीया श्रामुं नुक्कड् विरल्लिय। संती" ( विसं ३०३२ )। साडोल्लय देखो साडअ; ( ग्राया १, १८—पत २३५)। साण सक [ शाणय् ] शासा पर चढ़ाना, तीवसा करना । सारं मार्जाद (शो ); (नाट )।

साण पुंस्त्री [ श्वान ] १ कुत्ता; ( पात्र्य; पगह १, १-पत ७; प्रास् १६६; हे १, ५२ ), स्त्री—°णी; ( सुपा ११४ )। २ पुं. छन्द-विशेष; ( पिंग )। साण वि [ श्यान ] निविड, वनीभूत; ( गा ६८२ )। साण पुं [ शाण, शान ] शस्त्र को धिस कर तीच्या करने का यन्त्र; (गउड; रंभा)। साण वि [शाण]:सन का बना हुआ, पाट का बना हुत्रा; स्त्री—°णी; (दस ५, १, १८)। साण देखो सासायण; (कम्म ३, २१)। साणइअ वि [ दे. शाणित ] उत्तेजित; ( दे ८, १३ )। साणय न [शाणक] शरा का वना हुन्रा वस्त्र; (ठा ५, ३-पल ३३८; कस )। साणि स्त्रो [ शाणि ] शाण का बना हुआ कपड़ा; ( दस ५, १, १५)। साणिअ वि [ दे ] शान्त; ( षड् ) । साणां देखो साण=श्वान। साणी स्त्री [शाणी] देखो साणि; "सार्यापावारपिहिच्चं" (दस ५, १, १८)। साणु पुंन [ सानु ] पर्वत पर का समान भूमि वाला प्रदेश; ( पात्र्य; सुर ७, २१४; स ३६५)। °मंत पुं [ °मत्] पर्वत; ( उप १०३१ टो )। °ल्रहिया स्त्री [ °यष्टिका ] ग्राम-विशेप; (राज)। साणुक्कोस वि [सानुक्रोश ] दयालुः (ठा ४,४— पत २८५; पर्गह १, ४-पत ७२; स्वप्न २६; ४४; सागुप्पा न [ सानुप्रग ] प्रातःकाल, प्रभात-समय; (बृह१)। साणुर्वंध वि [ सानुवन्ध ] निरन्तर, त्र-िन्छन्न प्रवाह वाला; ( उप ७७२ )। साणुवीय वि [ सानुवीज ] जिसमें उत्पादन-शक्ति नष्ट न हुई हो वह वीज; ( श्राचा २, १, ८, ३ )। साणुवाय वि [सानुवात ] श्रनुकूल पवन वाला; ( उव ) । साणुसय वि [ सानुशय ] अनुताप-युक्तः; ( अभि १११; गउड )। साणूर न [ दे ] देव-गृह, देव-मन्दिर; ( दे ८, २४ )। सात न [सात ] १ सुल; (ठा २,४)।२ वि. सुख वाला; स्त्री-°ता; (पराग ३५-पत ७८६)।

"वियणिज्ज न [ "वेदनीय ] सुख का कारण-भूत कर्म; (ठा २, ४---पत १६)। सांति देखो साइ=स्वाति, सादि, साचि, साति; (सम २; ठा २, ३-पत ८०; ६-पत ३५७; जीव १-पत ४२; पगह १, २-पल २६; सम ७१)। सातिज्जणया देखो साइज्जणयाः (ठा ३, ३—पत १४७)। साद पुं [ साद ] अवसाद, खेद; ( दे १, १६८ )। सादिञ्च वि [सदैत्र] देवता-प्रयुक्त, देव-कृत; (पव २६५)। सादिव्व देखो सादेव्यः (पिंड ४२७)। सादीअ देखो साइय = सादिक; (भग; श्रीप)। सादीणगंगा स्त्री [सादोनगङ्गा] त्र्याजीविक मत में उक्त एक परिमाराः; (भग १५--पत्र ६७४)। सादेव्य न [सादिव्य ] देव का अनुग्रह—सांनिष्य; "सादेव्वािग य देवयात्रो करें ति सच्चवयगे रयागां" ( पर्वह २, २-प्ल ११४; उप ८०३ )। साद्द्लसङ्घ ( श्रप ) देखो सद्दल-सङ्घः ( पिंग )। साध देखो साह = साधय्। साधैति; ( सुज १०, १७ )। साधग देखो साहग; (धर्मसं १४२; ३२३)। साध्यम देखो साहम्म; (धर्मसं ८७७)। साधम्मिअ देखो साहम्मिअ; ( पउम ३५, ७४ )। साधारण देखो साहारण = साधारण; ( ति ८२ )। साधारणा स्त्री [संधारणा ] वासना, धारणा, स्मरण-शक्तिः ( गांदि १७६ )। साधीण देखो साहोणः (नाट-माबती १११)। सापद (शौ) देखो सात्रय = श्वापद; (नाट-शकु ३० )। साफरळ ) देखो साहरळ; (विसे २५३२; उप ७६८ साफल्लया रेटी; धर्मवि ६६; स ७०८; ७०६)। साबाह वि [साबाध ] स्रावाया-सहित; (उप ३३६ टो )। साभरग पुं [दे. साभरक] रूपया, सोलह आने का सिक्का; (पव १११)। साभव्य देखा साहव्य; (विसे १३६)। साभाविक ) देखो साहाविअ; (स्अनि १६; कप्प; आवक साभात्रिय / २५८ टी )। साम पुन [सामन्] १ शतु को वश करने का उपाय-

विशेष, एक राज-नीतिः; ( गाया १, १--पत्र ११; प्रास् १७)। २ प्रिय वाक्यः (कुमाः महा १४)। ३ एक वद-शास्त्रः ( भगः, कप्प)। ४ मैती, मित्रताः (विसे ३४८१)। पू शर्करा छादि भिष्ट वस्तुः "महूरपरिगामं सामं" ( ऋाव १)। ६ सामायिक, संयम-विशेष; ( संवोध ४५), "मामं समं च सम्मं इगमवि सामाइयस्स एगट्टा" ( ग्राव १ )। °कोइ पुं [कोण्ड] एंखत वर्ष में उत्पन्न एक्सीसर्वे जिनदेव: (सम १५३)। देखो सामि-कुट्ट। साम पुं [श्याम ] १ ऋष्या वर्गा, काला रँग; २ हरा वर्ण, नीला रँग; ३ वि. काला वर्णा वाला; ४ हरा वर्णा वाला; ( त्र्याचा; कुमा; सुर ४, ४४ )। १ पृं. परमाधामी देवों की एक जाति; (सम २८; सम्प्रनि ७२)। ई एक जैन मुनि, श्यामार्य; ( गांदि ४६ )। ७ न. तृगा-विज्ञेप, गन्ध-तृषाः (स्त्र २, २, ११)। ८ पंन आकाश. गगन; ( भग २०, २—पत्र ७७६ )। °हत्थि प् [ 'हस्तिन् ] भगवान् महाबोर का शिष्य एक मृनिः ( भग १०, ४—पत ५०१ )। सामइअ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीका की गई हो वह; ( कुमा )। सामइअ देखो सामाइअ; ( विसं २६२४; २६३३; रई३४; रई३ई)। सामइअ) पुं [सामयिक] १ एक गृहस्थ का नाम; सामध्ग 🕽 ( स्त्र्यनि १६१ ) । २ वि. समय-संयन्योः ( पंच ५, १६६)। ३ सिद्धान्त का जानकार; (पिंडभा ६)। ४ त्रागम-त्राश्रित, सिद्धान्त-त्राश्रित; ( ठा ३, ३---पव १५१)। ५ वीद विद्वानु; (दसनि ४, ३५)। सामइग देखा सामाइअ; (विसे २७१६)। सामइगि वि [ सामायिकित् ] सामायिक वालाः; ( विसं २७१६)। सामंत पुंन [सामन्त ] १ निकट, समीप, पास; "तस्स ब्यां अदूरसामंते" ( गाया १, २--पन ७८; उवा; कप्प )। २ पुं. ऋधीन राजा; (महा; काल )। ३ ऋपने देश के अनन्तर देश का राजा, समीप देश का राजा; (कप्प)। सामंतो स्त्री [दे] सम-स्मि; (दे ८, २३)। सामंतोवणिवाइय न [सामन्तोपनिपातिक] अभिनय का एक भेद; (राय ५४)। सामंतोत्रणिवाइया ) स्त्री [सामन्तोपनिपातिकी] क्रिया-∫विशेष, चारों तरफ से इकट्टे हुए सामंतोवणीआ

🄏 ( ठा २, १—पत्र ४०; नव १८ )। -सामतोबायणिय प्न [ सामन्तोपपातनिक ] अभिनय-विशेषः ( ठा ४, ४---पत्न २८५ )। सामकल देखां समकलः "संभरियं चिय वयणं, जं तं अगारगगमित्तसामक्खं। भग्गियं अईयकाले" ( पउम १०, 58)1 सामग देखा सामय=श्यामाक; (राज)। सामग्ग सक [ शिळप ] आलिङ्गन करना । सामग्गइ; (हे ४, १६०)। सामग्ग ) न [सामत्र्य] सामत्री, संपूर्णता, सकलता; सामिमाञ्ज ) ( से ६, ४७; ब्राचा २, १, १, ६; महा )। सामांगा व [ शिलप् ] त्रालिङ्गितः ( कुमा )। सामिगिञ्ज वि दि ] १ चितितः; २ ज्रवलिम्बतः; ३ पालितः, रिकतः (दे ८, ५३)। ्रसामग्गो स्त्री [सामग्री ] १ समस्तताः, २ कारण-समृहः (सम्मत्त २२४; महा: कप्पू; रंभा )। ्सामच्छ सक [ दे ] मन्त्रणा करना, पर्यालाचन करना मंकु—सामन्छिकणः ( पडम ४२, ३५ )। सामच्छ न [सामध्ये ] समर्थता, शक्तिः; (हे २, २२: कुमा )। सामच्छण देखां सामत्थण; (राज)। लामज्ज न [साम्राज्य] मार्वमीम राज्य, बड़ा राज्य; , सामला स्त्री [श्यामला] १ कृप्ण वर्ण वाली स्त्री; र ( उप ३५७ टी )। सामण ) वि [ श्रामण, °णिक ] श्रमण-संबन्धी; सामणिय )(राज)। सामिणिय दंखां सामण्ण=शामग्यः ( स्त्र १, ७, २३; दस ७, ५६)। सामणेर पुं [श्रामिति ] श्रमण का अपत्य, साधु की 🔏 संतान; ( स्त्र्य १, ४, २, १३ )। स्नामण्ण न [श्रामण्य ] श्रमण्ता, साधुपन; (भग; दस २, १; महा)। स्नामण्य पुं [सामान्य] १ अगापन्नी देवों का एक इन्द्र; ( ठा २, ३—पत्र ८५)। २ न वैशेपिक दर्शन में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ; (धर्मसं २५६)। ३ वि. साधारणा; (गा - ८६१; ६६६; नाट--रत्ना ८१)। नामत्थ देखो साम्ब्छ(दे)। मंक्-सामत्थेऊणः (काला)।

जन-समुदाय में होने वाली किया—कर्म-वन्ध का कारण; सामत्थ देखो सामच्छ = सामर्थ्य; ( हे २, २२; कुमा; ठा ३, १-पत १०६; सुपा २८२; प्रास् १४४ )। सामत्थ ) न [दे] पर्यातीचन, मन्त्रायाः "कात सामत्थण ∫ हरामोत्ति अन्ज दर्व्य इति सामत्थं करेंति गुज्भतं" ( पगह १, ३—पन ४६; पिंड १२१; वृह १ )। सामन देखी सामण्णः श्रामगयः ( भगः कृष्पः सुर १,१ )। सामन दखां सामण्ण=सामान्यः (उवः स ३२५; धर्मिन ५६; कम्म १, १०; ३१)। सामय सक [ प्रति + ईश्नु ] प्रतीका करना, बाट जोहना। सामयइ; ( हे ४, १९३; पड् )। सामय पुं [ श्यामाक ] धान्य-विशेषः; (हे १, ७१; कुमा)। सामरि पुंस्री [दे शाहमिल ] शालमली वृज्ञ, संमर का पेड़; (दे प. २३; पात्र )। सामरिस वि [सामर्प ] ईंज्यील, अ-सहिज्गाः; ( तुर २, ا ( دع सामल वि [ श्यामल ] १ काला, इप्या वर्ण वाला: ( सं १, ५६; सुर ३, ६५; कुमा )। २ पुं. एक वरिएस्; ( सुपा ५५५ )। सामलइअ वि [श्यामिलत ] काला किया हुआ; (सं 二, £€ ) 1 सामलय वि [ श्यामलक ] १ काला; २ काला पानो वालाः ( से १, ५६ )। ३ पुं. वनस्पति-विशेषः ( राज )। सोलह वर्ष की स्त्री, श्यामा; (वजा ११२)। सामिल पुंस्रो [ शाहमिल ] सेमल का गाछः ( सूत्र १. ६, १८; उव; ऋषि )। सामलिय देखां सामलइअ; ( सुर ४, १२७ )। सामळी देखां सामला; (गडड; गा १२३; २३८: ७६४; सुपा १८५)। सामलेर पुं शावलेय ] कावरचित गी का वत्सः ( अरणु २१७ )। सामा स्त्रो [ श्यामा ] १ तेरहवें जिनदेव की माता; ( सम १५१)। २ तृतीय जिनदेव की प्रथम शिप्या; (सम १५२)। इ राति, रातः ( स्य २, १, ५६; से १, ५६: श्रोध ३८७)। ४ शक की एक श्रम्भ-महिषी-पटराता; ( पउम १०२, १५६ )। ५ प्रियंगु वृक्त; ( पराण १— पत ३३; १७--पत ५२६; अनु ४ )। ६ एक महीषिधः ( ती ५ )। ७ लता-विशेष, साम-लताः

The second secon

(श्रोप)। ८ सोम-लता; (से १, ५१)। ६ नारी, स्त्री; (सं १, ५६; त्र्राणु १३६)। १० श्याम वर्षा वाली स्त्री; (कुमा)। ११ सोलह वर्ष की उम्र वाली स्त्री; (वजा १०४)। १२ सुन्दर स्त्री, रमग्गी; (से १, ५६; गउड)। १३ यमुना नदी; १४ नील का गाछ; १५ गुग्गुल का गाछ; १६ गुड़ची, गला; १७ गुन्द्रा; १८ ऋष्णा; १६ अम्बिका, २० कस्त्री; २१ वटपत्नी; २२ वन्दा की खता; २३ हरी पुननेवा; २४ पिप्पली का गाछ; २५ हरिद्रा, हलदी; २६ नील दूर्वा; २७ तुलसी; २८ पद्मबीज; २६ गौ, गैया; ३० छाया; ३१ शिशपा, सीसम का पेड़; ३२ पित्त-विशेष; ( हे १, २६०)। <sup>°</sup>स पुं [ <sup>°</sup>श ] रात्नि-भोजन; ( स्, अ २, १, ५६; ऋाचा १, २, ५, १)। सामाइअ न [सामायिक] संयम-विशेष, सम-भाव, राग-द्वेष-रहित अवस्थान; (विसे २६७६; २६८०; २६८१; २६८०; कस; श्रोप; नव )। सामाइअ वि [ सामाजिक ] समाज का, समूह से संवन्ध रखने वाला, सभ्य; ( उत्त ११, २६; सुख ११, २६)। स्तामाइअ वि [ श्यामायित ] रात्ति-सदृशः ( गा ५६० )। सामाग पुं [ श्यामाक ] भगवान महावीर के समय का एक गृहस्थ, जिसके ऋजुवालिका नदी के किनारे पर स्थित चोल में भगवान महावीर को केवलज्ञान हुन्रा था; (कप्प)। देखो सामाय=श्यामाक। सामाजिअ देखो सामाइअ=सामाजिक; ( हास्य ११८)। सामाण देखा समाण≕समानः "लोहो हलिइखंजग्यकदम-किमिरागसामाखो" ( कम्म १, २०; पुष्फ २८७)। सामाण पुन [सामान ] एक देव-विमान; (सम ३३)। सामाणिअ वि [ सामानिक ] १ संनिहित, निकट-वर्ती, नजदीक में स्थित; (विसे २६७६)। २ पुं. इन्द्र के नमान ऋदि वाले देवों की एक जाति; (सम ३७; ठा ३, १—पत्र ११६; उवा; श्रोप; पउम २, ४१ )। सामाय अक [ श्यामाय् ] काला होना । सामाइ, सामायइ, सामायंति; ( गउड )। वकु—सामायंत; ( गउड )। सामाय हेखो सामय=श्यामाक; (राज)। सामाय पुं सामाय ] संयम-विशेष, सामायिक; (विसे १४२१: संवाध ४५ )। सामायारि वि [समाचारिन् ] ग्राचरण करने वाला; ( उव )।

सामायारी स्त्री [सामाचारा] साधु का त्र्याचार-

किया-कलाप; ( गच्छ १, १५; उव; उप ६६६ )। सामास देखो सामा-स=श्यामा-श। सामासिअ वि [सामासिक] समास-संबन्धी; ( ऋगुर्ि १४७)। सामि ) वि [स्वामिन्] १ नायक, अधिपति; २ ईश्वर, सामिअ ) मालिक; (सम ८६; विपा १, १ टी-पत ११; उव; कुमा; प्रास् ८८); स्त्री—°णी; (महा)। ३ प्रभु, भगवान; ( कुमा १, १; ७, ३७; सुपा ३५ )। ४ राजा, नृप; ५ भर्ता, पति; (महा )। °कुर्ठ पुं [ °कुष्ठ ] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक्कीसर्वे जिन-देव; (पव ७), देखो साम-कोट्ठ। °त्त न [ °त्व ] मालिकी, आधिपत्य; (सम ८६; सं २२)। **'पुर न** [ **'पुर**] नगर-विशेष; (उप ५६७ टी )। सामिअ वि [ दे ] दग्ध, जलाया हुन्रा; ( दे ८, २३ )। सामिश्र वि [ शमित ] शान्त किया हुन्ना; ( सुपा ३५ )। सामिद्धि स्त्री [ समृद्धि ] १ त्राति संपत्ति; २ वृद्धि; ( प्राप्ः; हे १, ४४; कुमा )। सामिधेय न [सामिधेय ] काष्ट-समूहः; ( ग्रंत ११; स ५६१)। सामिलि न [स्वामिलिन् ] १ गोत्र-विशेष, जो बत्स गोत की एक शाखा है; २ पुंस्त्री. उस गोत में उत्पन्न: ( ठा ७—पत्न ३६० )। सामिसाल देखो सामि; ( पउम ८, ६८; सुपा २६३; भवि; स**रा** ), स्त्री—°ली; ( स ३०६ )। सामिहेय देखो सामिश्चेय; ( स ३४०; ३४४; महा )। सामीर वि [ सामीर ] समीर-संवन्धी; ( गउड )। सामुंडुअ पुं [ दे ] तृगा-विशेष, बरु तृगा, जिसकी कलमः को जाती है; (पाश्र)। सामुग्ग वि [ सामुद्ग ] संपुटाकार वाला; "सामुग्गनिमग्ग-गृढजार्णु" ( ऋौप )। सामुच्छेइय वि [सामुच्छेदिक] वस्तु को एकान्त न्तिग्विक मानने वाला एक मत और उसका अनुयायी; (ठा ७--पत ४१०; विसे २३८६)। सामुदाइय वि [ सामुदायिक ] समुदाय का, समुदाय से संबन्ध रखने वाला; ( ग्याया १, १६—पत्र २०८)। सामुदाणिय वि [ सामुदानिक ] १ भिन्ना-संबन्धी, भिन्ना से लब्ध; (ठा४,१—पत्र २१२; सूत्र २,१,५६)। २ भिन्ना, भैन्न; ( भग ७, १ टी---पत्र २६३ )।

सामुद्द पुं [ दे ] इत्तु-समान तृगा-विशेष; ( दे ८, २३ )। सामुद्द ) वि [ सामुद्र, कि ] १ समुद्र-संबन्धी, सागरं का; सामुद्य∫( गाया १, ५—पत्र १४५; भग ५, २—पत्र ু २११; दस ३, ८)। २ न छन्द-विशेष; (स्त्र्यनि १३६)। सामुद्दिअ न [ सामुद्रिक ] १ शास्त्र-विशेष, शरीर पर के चिह्नों-का शुभाशुभ फल वतलाने वाला शास्त्र; (श्रा १२)। २ शरीर का रेखा आदि चिह्न; "सामुद्दिय-लक्खणाण लक्खंपि" ( संबोध ४२ )। ३ वि. सामुद्रिक ं गान्त्र का ज्ञाता; (कुप्र ५)। सामुयाणिय देलो सामुदाणियः ( उत्त १७, १६ )। साय देखा साइउज=स्वाद्, सात्मी+क्क । सायए; ( त्राचा २, १३, १), साएजजा; ( वव १ )। साय देखो साग=शाक; "भोत्तन्त्रं संजएण समियं न सायस्याहिकं" (पगह २, ३---पल १२३; पगगा १--पत ३४)। साय न [सात]: १ सुख; (भंग; उव)। २ सुख का कारण-भूत कर्मः ( कम्म १, १३; ५५ )। ३ एक देव-🌱 विसान; ( सम ३८)। °वाइ वि [ °वादिन् ] सुल-सेवन से हो सुख की उत्पित्त मानने वाला; (ठा ५--पन ४२५)। °वाहण पृं [ °वाहन ] एक प्रसिद्ध राजा; (काल)। ागारव पुंन [°गौरव ] १ सुल-शीक्षता; (सम ८)। २ सुख का गर्व; (राज)। "सुक्ख न ["सौख्य] ्र श्रतिशय सुलः (जीव ३)। देखो सात≕मात। साय पुं [ स्वाद ] रस का त्रानुभव; ( विसे ७६६; पडम ३३, १०; उप ७६८ टो )। ्साय न [दे] १ महाराष्ट्र देश का एक नगर; २ दूर; (दे **८, ५१)।** सायं त्र [सायम्] १ सन्ध्या-समय, शाम; (पात्र); गउड; कप्पू )। २ सत्य, सचा; ( ठा १०—पत्न ४६५ )। °कार पृं [ °कार ] १ सत्य; २ सत्य-करणा; ( ठा १०— ু पत्र ४६५)। °तण वि [ °तन ] सन्ध्या-समय का; (विक , १६ ) । ंसायंदूर न [ दे ] नगर-विशेष; ( दे ८, ५१ टी )। सायंद्ला स्त्री [दे] केतकी, केवड़े का गाछ; (दे ८, २५ )। ्सायकुंभ न [ शातकुम्भ ] १ सुवर्षा, सोना; २ वि. सुवर्षा

सायग पुं [ सायक ] वागा, तीर; ( सुपा ६५१ )। सायग वि [ स्वादक ] स्वाद लेने वाला; ( दस ४, २६)। सायणां स्त्री [ शातना ] खरडन, होदन; ( सम ५८५ ) । सायणी स्त्री [ शायनी, स्वापनी ] मनुष्य की दश दशा-श्रों में दसवीं—६० से १०० वर्ष के उम्र वाली—दशा; (तंदु १६)। सायत्त वि [ स्वायत्त ] स्वाधीन, स्वतन्त्रः ( स २७६ )। सायय देखो सायगः (पात्रः, स ५४८)। सायर पुं [सागर ] १ समुद्र; ( सुपा ५६; ८८; जी ४४; गउड; प्रासू ८७; १४४; प्राप्र; हे २, १८२ )। २ ऐरवत वर्ष में होने वाले चौथे जिन-देव; (पव ७)। ३ मृग-विशेष; ४ संख्या-विशेष; ( प्राप्त )। ५ एक शेट का नाम; ( सुपा २८० )। °घोस पुं [ °घोष ] एक जैन मुनि जो आठवें बलदेव के पूर्वजन्म में गुरू थं; (पउम २०, १६३)। भह पूं [ भद्र ] इच्वाकुवंश का एक राजा; ( पउम ५, ४ )। देखी सागर=सागर। सायर वि [सादर] स्रादर-युक्तः ( गउडः सुर २, २४५)। सायार देखो सागार=साकार; (सम्म ६४; पउम ६, ११८)। सार सक [ प्र + ह ] प्रहार करना । सारइ; ( हे ४, ८४)। वकु-सारंत; (कुमा)। सार सक [ स्मारय् ] याद दिलाना । सारे; (वव १)। सार सक [सारयु] १ ठीक करना, दुरस्त करना। २ प्ररूपात करना, प्रसिद्ध करना ! ३ प्रेरणा करना । ४ उन्नत करना, उत्कृष्ट बनाना । ५ सिद्ध करना। ६ भ्रन्वेषया करना, खोजना । ७ सरकाना, खिसकाना, एक स्थान से अन्य स्थान में ले जाना। सारइ; (सुपा १५४), सारंति, सारयइ; (स्त्रा १, २, २, २६; २, ६, ४)। "सारेहि वीगां" (स ३०६), सारेह; (स्त्र्य १, ३,३, ह)। कर्म—"हंसाया सरेहि सिरी सारिजइ श्रह सराया हंसेहि" (गा ६५३; काप्र ५६२ )। कक्र—सारिज्जंत; (सुपा ५७)। सार सक [ स्वर्य् ] १ बुलवाना । २ उच्चारण-योग्य करना। सारंति; (विसे ४६२)। सार वि [ शार ] १ शबल, चितकबरा; (पाद्य; गउड ३७८; ५३०)। २ पुं. सार, पासा, खेलने के लिए काठ त्र्यादि का चौपहलूं रंगविरंगा साँचा; (सुपा १५४)। सार पुंन[सार] १ धन, दीलत; (पात्र्य;से २, १;

का बना हुआ; (, सुपा २०१)।

२६; मुद्रा २६७)। २ न्याय्य, न्याय-युक्त; "एयं खु नाणिणो सारं जंन हिंसइ किंचण" ( सूत्र १, १, ४, १०)।३ बल, पराक्रम; (पात्र्य; से ३, २७)।४ ्परमार्थः; ( त्र्याचानि २३६ )। ५ प्रकर्षः; (त्र्याचानि २४०)। ६ फल; ( प्राचानि २४१ )। ७ परिगाम; (हैंडा ४, ४ टी ९ —पत्न २८३)।८ रस, निचोड़; (कप्पू)। ह एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३ )। १० स्थिर ग्रंश; (से ३, २७; गउड )। ११ पुं. वृत्त-विशेष; (पगगा १- पत ३४)। १२ छन्द-विशेष; ( पिंग )। १३ वि. श्रेष्ठ, उत्तम; "जह चंदो ताराणां गुणाणा सारा तहेह दया" (धम्मो ६; से २, २६ )। °कंता स्त्री [ °कान्ता ] षड्ज ग्राम की एक मूर्छना; ( ठा ७-पल ३६३ )। था वि [ °द ] सार देने वाह्ना: ( से ६, ४० )। °वई स्त्री [ °वती ] छन्द-विशेष; (पिंग)। "वंत वि ["वत् ] सार-युक्तः; (ठा ७-- पत्न ३६४; गउड )। °वती देखो °वई; (पिंग )। सारइय वि [ शारदिक ] शरद् ऋतु काः ( उत्त १०, २८; परासा १७-पत ५२६; ती ५; उवा )। सारंग वि [ शार्झ ] १ सींग का बना हुआ; २ न. धनुष; ३ खाद्रीक, खादा; (हे २, १००; पाप )। ४ विष्णु का धनुष; (हे २, १००; सुपा ३४८)। "पाणि पुं [ "पाणि ] विष्णुः ( प्राक्त २७ )। सारंग पुं [ सारङ्ग ] १ सिंह, मृगेन्द्र; (सुर १,११; सुपा ३४८)। २ चातक पद्मी; (पात्र्य; से ६, ८२)। ३ हरिया, मृगः ( से ६, ८२; कप्पू)। ४ हाथीः ५ भ्रमरः ६ छतः; ७ राजहंसः; ८ चित-मृग, चितकवरा हरिगाः; ६ वाद्य-विशेष; १० शंख; ११ मयूर; १२ धनुष; १३ केश; १४ ग्राभरण, त्रलंकार; १५ वस्त्र; १६ पद्म, कमल; १७ चन्दन; १८ कपूर; १६ फूल; २० कोयल: २१ मेघ; (सुपा ३४८)। क्अवक, क्षाक ( अप ) पुन [ क्षाक ] छन्द-विशेष; (पिंग)। सारंग न [ साराङ्ग ] प्रधान दल, श्रेष्ठ अवयव; (पगह २, ५- पल १५०: सुपा ३४८ )। सारंगि पुं [ शाड्निन् ] विष्या, श्रीकृष्या; ( कुमा )। सारंगिका हे स्त्री [सारङ्गिका ] क्रन्द-विशेषः (पिंग )। सारंगी स्त्री [सारङ्गी ] १ हरियी; (पात्र )। २ वाद्य-विशेष; (सुपा १३२)। सारंभ देखो संरंभ; ( ठा ७—पत्र ४०३ )।

सारकल्लाण पुं [ सारकल्याण ] वलयाकार वनस्पति-विशेष; ( परागा १—पत्र ३४ )। देखो सालकत्लाण । सारवख सक [ सं + रश् ] परिपालन करना, अच्छी तरह रक्तमा । सारक्खाः (तंदु १३) । वक्त-सारवखंत, सारवखमाण; (पि ७६; उवा )। सारक्षण न [संरक्षण ] सम्यग् रक्षणा, लाणाः ( गाया १, २--पव ६०; स्त्र १, ११, १८; श्रीप )। सारवखणया स्त्री [ संरक्षणा ] जपर देखो; ( पि ७६ )। सारविख वि [ संरक्षित् ] संरक्षण-कर्ताः ( पि ७६ )। सारिक्खअ वि [ संरिक्षत ] जिसका संरक्षण किया गया हो वह; (पगह २, ४-पन १३०)। सारवित्ते वि [ संरक्षितृ ] नरक्त्या-कर्ताः ( ठा ७--पत्र ३८६ )। सारग देखो सारय=स्मारकः ( त्र्याचाः ग्रीप )। सारज न [स्वाराज्य ] स्वर्ग का राज्य; (विसे १८८३)। सारण पुं [सारण ] १ एक यादव-कुमार; ( अंत ३; कुप १०१)। २ रावणाधीन एक सामन्त राजा; ( पडम দ, १३३)। ३ रावसा का मन्त्री; (सं १२, ६४)। ४ रावण का एक सुमट; (से १४, १३)। ए न. ले जाना, प्रापणः ( ग्रोव ४४८ ) सारण न [ स्मारण ] १ याद कराना; ( स्रोघ ४४८ )। २ वि. याद दिलाने वाला; स्त्री— विया, °णी; (ठा १०-पत ४७३)। सारणा स्त्री [समारणा ] याद दिलाना; (सुर १५, २४८; विचार २३८; काल )। सारणि ृस्त्री [सार्राण, "णो ] १ त्रासवास, नीक, सारणी )कियारी; (धण २६; कुप्र ५८)। २ परंपरा; (सम्मत्त ७७)। सारत्थ न [ सारथ्य ] सारथिपन, ( ग्णाया १, १६-पन पउम २४, ३८ )। सारदा देखो सारया; (रंभा )। सारदिअ देखो सारइय; ( अभि ६६ )। सारमिअ वि [दे] स्मारित, याद कराया हुआ; (दे ८, २५)। सारमेश्र पुं [सारमेथ ] श्वान, कुत्ताः (उप ७६८ टोः; कुप्र ३६३; सम्मत्त १८६; प्रास् १५८)। सारमेई स्त्री [सारमेयी] कुत्ती, शुनी; (सुर १४; १५५)।

सारय वि [ शारद ] शरद् ऋतु काः; ( सम १५३; पणह १, ४--पत ६८; विसे १४६६; म्राजि १३; कप्प; ऋोप )। ू सारय वि [ सारक ] १ श्रेष्ट करने वाला; (से ३, ४८)। २ साधक, सिद्ध करने वाला; (कप्प; से ६, ४०)। सारय वि[स्मारक] १ याद करने वाला; २ याद -दिलाने वाला; ( भग; आचा १, ४, ४, १; कप्प )। सारय वि [ म्वारत ] श्रासक्त, ख्ब लीन; ( श्राचा १, '8, 8, 8) I सारय देखो सार-य। ·सारया स्त्री [ शारदा ] सरस्वती देवी; ( सम्मत्त १४०)। साग्व देखो सार = सारय्। भवि-सारविस्तं; ( वव १)। सारव सक [ समा-रच् ] साफ करना, ठीक-ठाक करना, दुरस्त करना । सारवइ; ( हे ४, ६५ ), "सारवह सयल-सरचीत्रो" (सुर १५, ५२)। वक्--सारवेत; (गउड)। कवक्र—सारविज्जंतः (सण)। लारव सक [लग⊹रभ्] शुरूत्रात करना, प्रारम्भ करना । सारवइ; ( षड् )। सारवण न [समारचन ] संमार्जन, साफ करनाः ( ऋोव 03 ) I सारविश्र वि [समारचित ] दुरुस्त किया हुआ, साफ किया हुआ; (दे ८, ४६; कुमा; श्रोधभा ८)। न्तारस पुं [ सारस ] १ पिन-विशेषः ( कप्पः श्रोपः स्वप्त ७०: कुमा: सरा )। २ छन्द-विशेष: ( पिंग )। सारसा स्तो [सारसो ] १ पड्न ग्राम को एक मूर्छना; (ठा ७---पत ३६३)। २ मादा सारस-पत्नी; ३ छन्द-विशेप; (पिंग)। सारस्य पुं [सारम्बत ] १ जीकान्तिक देवीं की एक जातिः ( गाया १, ५-पत १५१ः पि ३५३)। स्तारह न [सारध ] मधु, शहदः (पात्रः दे ८, २७)। सारहि पुं सारिथ रथ हाँकने वाला; (सम १; पात्र); g. महा )। साराडि पुंस्री [ दे ] पिन-विशेष, सरारि पन्नी; ( दे ५, २४)। साराय त्रक [साराय्]सार-रूप होना विक्-सारायंत; ( उप ७२८ ही )। स्ताराव सक [सारय्] चिपकवाना, खगवाना, सीख कराना । संक्र—"साराविकण लक्त्वं नीरंधतं तत्थ कयं"

(धर्मवि पू)। सारि स्त्री [शारि] १ पिन-विशेष, मैना; (गा ५५२)। २ पासा खेलने का रंग-बिरंगा साँचा; (गा १३८)। ३ युद्ध के लिए गज-पर्यागा; ( दे ७, ६१; भवि )। सारि देखी सारो (दे); (पाञ्र)। सारिअ वि [सारिक] सार वाला; 'त्रारोग्गसारित्रं माग्रासत्तर्गां सचनारिश्रो धम्मो" (श्रा १८)। सारिअ वि [ सारित ] चिपकाया हुन्ना, सोल किया हुन्ना: "तत्तो कुंभीए निक्खिव करण तीए सम्मं मुहं पूरिकरण उवरि लक्खाए सारियाए" ( सम्मत्त २२६ )। सारिआ )स्त्री [सारिका] मैना, पीत्त-विशेष; (गा सारिइआ ) ५८६; पात्रः, दे ८, २४ )। सारिक्ख न [सादृक्ष्य ] समानता, सरीखाई; (ह २, १७; कुमा; धर्मसं ४२५; समु १८०; विसे ४६६ )। सारिक्ख ) वि [सहक्ष ] समान, सरीखा; "सारिक्ख-सारिच्छ ) विष्यलंभा तह भेदे किमिह सारिक्खं" ( धर्मसं ४२५; समु १७६; प्राप; हे १, ४४; कुमा; गा ३०; ६४)। सारिच्छ देखां सारिक्ख = साहच्य; ( हे २, १७; सुर १२, १२२)। सारिच्छिआ स्त्री [दे] दूर्वा, दूव; (दे ८, २७)। सारिज्जंत देखा सार = सारय्। सारिस देखा सरिस = सदृश; (संचि २; वजा ११४)। सारिस ) न [साहृश्य] समानता, सरीखाई; (राज; सारिस्स ) नाट---रत्ना ७६ )। सारी स्त्री [दे] वृसी, ऋषि का आसन; (दे ५, २२; ६१)। २ मृत्तिका, मिद्दी; ( दे ८, २२ टी )। सारी स्त्री [शारी] देखो सारि = शारि; "सजियो कंचरागुडासारीहिं .... हत्थी" ( कुप्र १२० )। सारीर वि शारीर ] शरीर का, शरीर-संवन्धी; ( उव; सुर ४, ७५)। सारोरिय वि [शारीरिक] ऊपर देखी; (सुर १२, १०; सर्गा )। सारुवि २ पुं [सारुपिन्, कि] जैन साधु के समान सारुविअ वेष को धारण करने वाला रजोहरण-वर्जित स्त्री-रहित गृहस्थ, साधु द्यार गृहस्थ के बीच की द्यवस्था वाला जैन पुरुषः ( संवाध ३१; ५४; वृह १; वव ४ )। सारूचिअ न [ सारूप्य ] समान-रूपता; ( स्त्र्य २, ३, २; २१)।

सारेच्छ देखो सारिच्छ=साहच्य; ( गउड )। सारोहि वि [ संरोहिन् ] संरोहरा -कर्ता; ( पि ७६ )। साल पुं [ साल, शाल ] १ ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष; ( ठा २, ३---पत्न ৩८ )। २ वृत्त-विशेष, साखूका पेड़; (सम १५२; ग्रोप; कुमा)। ३ वृत्त, पेड़; ४ किला, प्राकार; (सुपा ४६७)। ५ एक राजा; "साल महा-साल सालिभद्दो य" (पिंड )। ६ पिन्न-विशेष; (पगह १, १ टी-पत १०)। ७ पुंन. एक देव-विमान; (सम ३५)। °कोट्ठय न [ °कोष्ठक ] चैत्य-विशेष; (राज )। °वाहण, °ाहण [ °वाहन ] एक सुप्रसिद्ध राजा; (विचार ५३१; हे १, २११; प्राप; पि २४४; षड्; कुमा )। साल देखो सार=सार; (सुपा ३८४; गाया १, १६—पत १६६)। <sup>°</sup>इय वि [ °चित ] सार-युक्तः; ( गाया १, १६)। साल न [ शाला ] घर, ग्रह; "मायामहसालंपि हु कालेगां सयलमुच्छन्नं" (सुपा ३८४)। साळ पुं [ श्याळ ] साला, वहू का भाई; (मोह ८८; सिरि ६८८; भवि; नाट-मृच्छ ३५)। साळ पं. देखो साळा=( दे ); "जस्स मालस्स भगगस्स", ''परित्तर्जीवे उसे सोलें'' (पराणा १—पत ३७; ठा —पत्र ४२६)। °मंत वि [ °वत् ] शाखा वाला; ( खाया १, १ टी—पत्र ४; श्रोप )। साल देखां साला=शाला। भाह, धर न [ भाह ] १ भित्ति-रहित घर; (निचू ८)। २ बरामदा वाला घर; ( राय )। सालइय देखो सारइय=शारदिक; ( गाया १, १६—पत्न १८६ )। सालंकायण न [शालङ्कायन ] १ कौशिक गोल का एक शाखा-गोतः; २ पुंस्री उस गोत वालाः; (ठा ७---पत्र ३६०)। सालंकी स्त्री [दे] सारिका, मैना; ( दे ८, २४ )। सालंगणी स्त्री [ दें ] सीढ़ी, निःशेशी; ( दे ८, २६; कुप्र · , \$50 ) | सालंब वि [ सालम्ब ] श्रवलम्बन-युक्त, श्राश्रय-युक्त; ( गउड; राज )। सालकरुलाण पुं [ शालकरयाण ] वृत्त-विशेष; (भग ८, ३ टी-पत ३६४)। देखो सारकल्लाण। सालिकआ स्त्री [दे] सारिका, मैना; (षड्)।

सालग न [ दे ] १ वृक्त की बाहरी छाल; ( निचू:१५ ) ! २ लम्बी शाखा; ( ग्राव १ )। ३ रस; "ग्रंबसालगं वा त्रंबदालगं वा भोत्तए वा पायए वा" (त्र्राचा २, ७, २,७)। सालणय न [ सारणक ] कड़ी के समान एक तरह का खाद्य; (भवि)। सालभंजी देखो सालहंजा; ( धर्मवि १४७; कुमा )। सालस वि [ सालस ] ग्रालस्य-युक्त, त्रालसी; ( गउड; सुपा २५१)। सालहंजिया ्स्री [ शालभञ्जिका, °ञ्जी ] काष्ठ त्रादि साल हंजी बेनाई हुई पुतली; ( सुपा ४३; ५४ )। सालहिआ )स्त्री [दे] सारिका, मेना; (पाच्च; श्रा २८; ∫दे प, २४ )। सालही साला स्त्री [ शाला ] १ गृह, घर; २ भित्ति-रहित घर;. ( कुमा; उप ७२८ टी ) । ३ छन्द-विशेष; ( पिंग ) । सांला स्त्री [ दे ] शाखा; ( दे ८, २२; पगह १, ३—पत्र ५४; दस ७, ३१; राय ८८ )। सालाइय देखो सलागः; (राज)। सालाणय वि [दे] १ स्तुत, जिसकी स्तुति की गई हो वह; २ स्तुत्य, स्तुति-योग्य; ( दे ८, २७ )। सालाहण देखोःसाल-गहण = शाल-वाहन। सालि पुंन [ शालि ] १ बीहि, धान, चाँवलः; ( स्त्र २, २, ११; गा ५६६; ६६१; कुमा; गउड )। २ वलयाकार वनस्पति-विशेष, वृत्त-विशेष; (परागा १—पत्र २४)। °भद्द पुं [ °भद्र ] एक प्रसिद्ध श्रेष्ठि-पुत्न, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी; ( उव; पडि )। °भसेल, °भसेंद्र पुं [ °दें ] धान के किषाश का तीच्या श्रय भाग; (राज; उवा)। °रविखआ स्त्री [ °रिश्चका ] धान काः रक्तगा करने वाली स्त्री, कलम-गोपी; (पाच्य)। °वाहण पुं [ °वाहन ] एक सुप्रसिद्ध राजा; (सम्मत्त १३७), देखो साल-वाहण। °सच्छिय पुं [ °साक्षिक ] मत्स्य की एक जाति; (पग्गा १-पत्र ४७)। °सित्थ पुं [ °सिवथ ] मत्स्य-विशेष; ( त्र्यारा ६३ )। °<mark>सालि वि [ °शालिन् ]</mark> शोभने वाला; ( गउड; कुमा ) । <sup>.</sup> सालिआ स्त्री [शालिका] घर का कमरा; "एगिहं सुवंति घरमिकममसालिखासु" (कप्पू)। सारिक्षा देखो साडिआ; (राज)। सालिणिआ ) स्त्री [शालिनिका, °नी ] १ शोभने वासी: सारिणी ) "पीयासोियाथयासालियात्राहि" (त्राज २६)।

```
२ छन्द-विशेष; (पिंग)।
  सालिभंजिया स्त्री [शालिभिञ्जिका] पुतली ; (पडम
    १६, ३७ )।
ैसालिय पुं [ शालिक ] तन्तुवाय, जुलाहा; (विसे २६०१)।
  सालिय वि [ शास्मिलिक ] शाल्मिल वृत्त का, सेमल
   गाछ का: "एगं सालियपोंडं वद्दो आमेलगो होइ"
   (उत्ति ३)।
  सालिस देखां सारिस=सदशः ( णाया १, १—पत १३;
    टा ४, ४—पत्र २६५; कप्प )।
  सालिहोविड पुं [शालिहोवितृ] एक जैन गृहस्थ;
   ( उवा )।
  साली स्त्री [ श्याली ] पत्नी-भगिनी, भार्यो की वहिन; ( दे
   ६, १४५)।
  सालुअ पुन [ शालूक ] जल-कन्द विशेष, कमल-कन्द;
   ( ब्राचा २, १, ८, ३; दस ५, २, १८)।
 चालुञ्ज न [दे] १ राम्यूक, शंख; २ सूखे यव प्रादि
   धान्य का अप्र भाग; (दे ८, ५२)।
र्नसालूर पुंस्ती [ शालूर ] १ भेक, मेंढक; (पात्र; सुर २,
   ७४; सुपा ६२; सार्ध १०६; सूक्त २० ), स्त्री— री; ( गा
    ३६१)। २ न. छन्द-विशेष; (पिंग)।
  स्राव सक [ श्रावयु ] सुनाना । सार्वेतिः ( ग्रोप ) । वक्क---
   सावंत, सावित, सावेंत; ( ग्रोप; राज; पडम १०,
   १ ( थपू
  स्ताव पुं [शाप ] १ सराप, त्राकोश; ( त्रीप; कुमा; प्रति
    हह)। २ रापथ, सौगन; ( प्राप्त; हे १, २३१)।
  स्तव पुं [ शाव ] वालक, वचा; (समु १५६; प्राकु
    5y)1
  स्तव पुं [स्वाप] स्वपन, शयन, सोना; (विसे१७५५)।
  स्ताव ( अप ) देखो सन्त्र=सर्वः ( हे ४, ४२० )।
  सावइउज देखो सावएउज; (कप्प)।
्रसावइत्तु वि [ श्रावियतृ ] सुनाने वाला; ( स्त्र २, २,
    1 (30
  स्यावएन्ज न [ स्वापतेय ] धन, द्रव्यः; ( कप्प) ।
  स्ताचक न [सापत्न्य] संपंत्रीपन, सौतिनपन; (कुप्र
    २५५ )।
  स्थावक वि [सापता] सौतेली माँ की संतानं; (धर्मवि
    ४७)।
  सावका स्त्री [ सपत्नी ] सौतेली मा, विमाता; गुजराती में
```

'सावकी'; ''सावका सुयजगागी पासत्था गहिय वायए लेहं" ( धर्मवि ४७ )। सावग पुन [श्रावक] १ जैन उपासक, ऋहिद्-भक्त गृहस्थ; (ठा १०-पत ४६६; उवा; गाया १, २-पल ६०)। २ त्राह्मणः; ३ वृद्धः आवकः; ( गाया १, १५—पत्र १६३; अगा २४); "तत्रो सागरचंदो कमला-मेला य .... गहियागुव्ययाणि सावगाणि संवुत्ताणि" ( श्राक ३१ )। ४ वि. सुनने वाला; १ सुनाने वाला; ( ह १, १७७)। °धम्म पुं [ °धर्म ] प्रागातिपात-विरमण म्रादि वारह व्रत, जैन गृहस्य का धर्म: ( गाया १. १४—पत्न १६१ )। सावज्ज वि [ सावद्य ] पाप-युक्त, पाप वाला; ( भग; उव; च्योघ ७६३; विसे ३४६६; सुर ४, ८२ )। सावण न [ श्रावण ] १ सुनाना; ( उप ७२८ टी; सुपा २८८ )। २ पुं. मास-विशेष, सावन का महिनाः ( पउम ६७, ७; कप्प; हे ४, ३५७; ३६६ )। ३ वि. श्रवग्रोन्द्रिय-संवन्धी, श्रावण-प्रत्यत्त का विषय, जो कान से सुना जाय वहः (धर्मसं १२८१)। सावणा स्त्रो [ श्रावणा ] सुनाना; ( कुप्र ६० )। सावणी स्त्री [स्वापनी ] देखो सायणी; (ठा १०— पत ५१६)। सावतेज्ज ) देखो सावएज्ज; ( णाया १, १-पल सावतेय ) ३६; श्रीप; स्त्र २, १, ३६)। सावत्त देखो सावकः; (दे १, २५; भविः सिरि ४६: कप्पू )। सावित्थगा स्त्री [ श्राविस्तका ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प--पृ ८१)। सावत्था स्त्री [ श्रावस्ती ] कुणाल देश की प्राचीन राजधानीः ( गाया १, ५—पत्र १४०; उवा )। सावन्न ( त्रप ) देखो सामन्न = सामान्य; ( भवि )। सावय देखो सावगः; ( भगः; उवाः; महा ), "एयं कहेहि संदर सवित्थरं सच्चसावच्चो तुहयं" ( पउम ५३, २६ )। सावय पुं [ श्वापद ] शिकारी पशु, हिंसक जानवर; ( गाया १, १—पत ६५; गउड; प्रास् १५४; महा; संगा )। सावय पुं [ दे ] १ शरभ, श्वापद पशु-विशेप; ( दे ८, २३)। २ बालों की जड़ में होने वाला एक तरह का न्तुद्र कीट; (जी १६)।

सावय पुं [ शावक ] बालक; बचा, शिशु; ( नाट )। सावरो स्त्री [ शावरो ] विद्या-विशेष; ( सूत्र २, २, २७ )। सावसेस वि [सावशेष] अवशिष्ट, बाकी वचा हुआ; "जात्राऊ सावसेसं" ( उव )। सचेत; सावहाण वि सावधान ] अवधान-युक्त, (नाट; रंभा)। साविअ वि [ शापित ] १ जिसको शाप दिया गया हो वह; २ जिसको सौगन दिया गया हो वह; (गाया १, १-पत २६; भग १५—पत ६५२; स १२६)। साविअ वि [ श्रावित ] सुनाया हुन्ना; ( भग १५--पत्न ६८२; गाया १, १-पत २६; पडम १०२, १५; सुपा ६६; सार्ध १८)। साविआ स्त्री [ श्राविका ] जैन गृहस्थ-धर्म पालने वाली स्त्री; (भग; ग्याया १, १६—पत २०४; कप्प; महा)। साविक्ख वि [सापेक्ष ] अपेक्ता-युक्त, अपेक्ता वाला; ' (श्रा ६; संबोध ४१)। सात्रिगा देखो साविकाः; (ठा १०—पत्र ४६६ः गाया १, २-पत ६०; महा )। साविद्वो स्त्रो [ श्राविष्ठो ] १ श्रावण मास की पूर्णिमाः २ श्रावरा की अमावस; (सुज १०, ६; इक )। सावित्तो स्त्री [सावित्री ] ब्रह्मा की पत्नी; (उप ५६७ टी; कुप्र ४०३ )। साविह पुं [ श्वाविध् ] श्वापद पशु-विशेष, साही; ( दे २, ५०; ५, १५)। सावेक्ख देखो साविक्ख; (पउम १००, ११; उप 500 ) I सास सक [शास्] १ सजा करना। २ सीख देना। ३ हुकुम करना। भूका—सासित्था; (कुप्र १४)। कर्म— सासिजइ, सोसइ; ( नाट—मृच्छ २००, कुप्र ३६६ )। वक्र—सास°, सासंत; (उत्त १, ३७; श्रौप; पि ३६७)। क्य-सासणीअ; (नाट-विक १०४)। कवक्र-सासिज्जंत; ( उपं १४६ टी )। सास सक [ कथय् ] कहना। सासइ; (षड्)। कर्म-सासइ; ( प्राक्त ७७ )। सास पुं [श्वास ] १ साँस; (गा १४१; १४७)। २ रोग-विशेष, श्वास-रोग; ( गाया १, १३—पत १८५; उवा; विपा १, १)। सास पुन [ शस्य, सस्य ] १ च्रेत-गतं धान्य; ( पंगह १, ]

४-पत ७२; स १३१), "सासा ऋकिट्ठजाया" ( पडम ३३, १४)। २ वृत्त च्यादि का फल; ३ वि. वध-योग्यं; ( हे १, ४३ )। देखो सस्स = शस्य । सासग पुन [सस्यक] रत की एक जाति; "पुलग-वइरिंदनोलसासगकक्केयरालाहियक्ख-" (कप्प)। सासग पुं [ सासक ] वृत्त-विशेष, वीयक नाम का पेंड़; ( गाया १, १—पत्र २४)। सासण न शासन ] १ द्वादशाङ्गी, वारह जैन अंग-यन्थ, त्र्यागम, सिद्धान्त, शास्त्र; ''त्र्रगुसासग्पमेव पक्कमे'' (सृत्र्य १, २, १, ११; ऋगा ३८; सम्म १; विसे ८६४)। २ प्रतिपादनः ( गांदिः; उप पृ ३७४ )। ३ शिक्ता, सीखंः; ( अगु )। ४ आज्ञा, हुकुम; ( पगह २, १—पत्र १०१; महा )। ५ ग्रास, निर्वोह-साधन; "जीवंतसामिपडिमाए सासगां विश्वरिक्षण भत्तीए" ( कुलक २३ )। ६ वि. प्रतिपादक, प्रतिपादन-कर्ताः (सम्म १; गर्गा २२; गर्गिद ४८ )। ও प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया जाय वहं; ('पगह २, १-पत ६६)। 'देवो स्त्री ['देवी ] शासंन् की अधिष्ठाली देवी; (कुमा)। 'सुरा स्त्री [ 'सुरी ] वही अर्थ; (पंचा ८, ३२)। सासण देखो सासायण; (कम्म २, २; ५; १४; ४, १८; २६; ५, ११; ६, ५६; पंच २, ४२ )। सासणा स्त्री [ शासना ] शिक्ताः ( पगह २, १—५न १०० )। सासणावण न [ शासन ] त्राज्ञापन; ( स ४६३ ) । ' '' सासय वि [ शाश्वत ] नित्य, ग्र-विनश्वर; ( भग; पात्र, से २, ३; सुर ३, ५८; प्रास् १४१ )। सासय पुं [ स्वाश्रय ] निज का आधार; (से २,३)। सासव पुं [ सर्षप ] सर्सी ; ( ग्राचा २, १, ८, ३)। °नालिया स्त्री [ °नालिका ] कन्द-विशेष; ( स्राचा र; १, 5, ३)। ्र<mark>सासबूल पुं [ दे ]</mark> कपिकच्छू का पेड़, कोंछ, किवांच; (दे ५, २५)। सासाण ) न [सास्वादन] १ गुगा-स्थानक विशेष, सासायणं ∫ द्वितीय गुर्ण-स्थान; ( कम्म ४, १३; ४६) ' २ वि. द्वितीय गुण-स्थान में वर्तमान जीव; (सम्य १६; संम्म २६)। सासि वि [ श्वासिन् ] श्वास-रोग वाला; (तंदु ५०)! सासिदु (शौ ) वि [शासितृ ] शासन-कर्ता, शिक्ती-

```
कर्ता; ( अभि २१४)।
 सासिहल देखो सासि; (विषा १, ७—पन ७३)।
ूसासुया देखो सासु; (मुर ६, १५७; ६, २३३; सिरि
  १८६ )।
 सासुर न [ श्वाश्र ] श्वश्र र-यहः; ( सुर ८, १६४ )।
 सासुर ( ग्रप ) देखो सासुर=श्वशुर; ( भवि )।
 सासू जी [ श्वश्र ] सासू , पति तथा पनी की माता;
  (पात्र) पडम १७, ४; गा ३३६)।
 सास्य वि [ सास्य ] ऋस्या-युक्त, मत्सरी; ( सुर ३,
   १६७; उप ७२८ टी )।
 सासेरा स्त्रो [दे] यान्तिक नाचने वाली, यन्त्र की वनी
  हुई नर्तकी; (राज)।
-साह सक [क्थय्, शास् ] कहना । साहइ, साहेइ; (ह ४,
   २; उव; काल; महा )। साहसु, साहेसु; (महा )। भवि—
  साहिस्सइ, साहिस्सामी; (महा; स्त्राचा १, ४, ४, ४)।
   वकु—साहेंत, साहयंत; (हेका ३८; काप ३०; सुर ६,
१३२) श कवक —साहिज्जंत, साहिप्पंत, साहिय्यंत;
  साहियमाण; ( चंड; सुर १, ३०; सुपा २०५; चंड; सुपा
   २६३; उप पृ ४२; चंड ) । संक्र—साहिऊण, साहेता;
   (काल)। हेक-साहिउं; (काल; महा)। क-
  साहियव्य, साहेअव्यः ( महाः मुर १, १५४ )।
 साह देखो सलाह = श्लाव्। कु-साहणीअ; (प्राप)।
 साह सक [साध् ] १ सिद्ध करना, वनाना। २ वश में
  करना। साहइ, साहेइ, साहेंति; (भग; कप्प; उव; प्रास्
   २७: महा )। वकु—साहंत, साहित, साहेमाण: (सिरि
   ६२८; महा; सुर १३, ८२)। कवक-साहिज्जमाण;
   (नाट)। हेक्-साहिउं; (महा)। क्र-साहणिज्ज,
   साहणीअ, साहियव्यः (मा ३६; पडम ३७, ३०; सुर
   ३, २५ )।
्रसाह पुं [दे] १ वालुका, वालू; २ उल्क, उल्लृ; ३
   दधिसर, दही की मलाई; (दे ५, ५१)। ४
   पतिः ( संदा ४७ )।
 ·साह ( ग्रप ) देखो सन्त्र=सर्व; ( हे ४, ३६६; कुमा )।
साहंजण }ुं [ दे ] गोनुर, गोसरू; ( दे ८, २७ )।
√साहंजय
 साहंजणी स्त्री [साभाञ्जनी ] नगरी-विशेष; ( विषा १,
   ४-पत ५४)।
 साह्य वि [साधक] सिद्धि करने वाला, साधना करने
```

वाला; (खाया १, ८ टी-पत १५५; कप्प; नव २५: सुपा ८४; धर्मसं ७०; हि २० )। साहग वि [ शासक, कथक ] कहने वाला; (सुर १२, ३०; स ३६१)। साहज्ज न [ साहाय्य ] सहायता, मददः ( विसे २८५८ः गण ६; रयण १४; सिरि ३६८; कुप्र १२)। साहट सक [ सं+वृ ] संवरण करना, समेटना । साहट्टइ; (हे ४, ५२)। साहिट्ट व [ संवृत ] समेटा हुन्रा, संहत किया हुन्रा, पिंडीकृत; ( कुमा )। साहर्टु ग्र [ संहत्य ] समेट कर, संकुचित कर; "दाहि एां जागा भरगातलंसि साह्ट्टु" (कप्प), "साह्ट्टु पायं रोएजा" ( श्राचा २, ३, १, ६ ), "वियडेगा साह्ट्टु य जे सियाई" ( सूत्र १, ७, २१ )। साहट्ट वि [ संहष्ट ] पुलकितः ( राज )। साहण सक [सं+हन्] संघात करना, संहत करना, चिपकाना । साह्यांतिः (भग) । कर्म-साहन्नंतिः (भग १२, ४—पत्र ५६१)। कवकु—साहण्णंत, साहन्नंतः (राज; ठा २, ३—पत्र ६२)। संक-साहणित्ता; (भग)। साहण न [साधन ] १ उपाय, कारण. हेतुः (विने १७०६)। २ सैन्य, लश्कर; (कुमा; सुर १०, १२१)। ३ वि. सिद्ध करने वाला; "जह जीवास पमात्रो त्रसात्थ-सयसाहराो होइ" (हि १३; सुर ४, ७०)। स्त्री—"णा, °णो; (हे ३, ३१; षड्)। साहणण न [ संहनन ] संघात, अवयवों का आपस में चिपकनाः ( भग ८, ६—पत्र ३६५; १२, ४—पत्र ५६७)। साहणिअ पुं [साधनिक] सेना-पतिः (सुपा २६२)। साहणिज्ज देखो साह=साधु। साहणी देखो साहण=साधन। साहणीअ देखो साह=श्लाघ, साध्। साहण्णांत देखो साहण=सं + हन् । साहित्थं च्र [ स्त्रहस्तेन ] १ च्रपने हाथ से; २ सान्नात् ; ( गाया १, ६--पत्र १६३; उवा )। साहित्थया ) स्त्री [स्वाहिस्तिकी ] किया-विशेष, अपन साहत्थी र्हाथ से गृहीत जीव आदि द्वारा हिंसा करने से होने वाला कर्म-बन्ध; (ठा २, १-पत ४०; नव १५)।

इं६)।

साहन्नंत देखो साहण=सं+हन्। साहम्म न [साधम्यं] १ समान धर्म, तुल्य धर्म; (सम्म १५३: पिंड १३६)। २ सादृश्य, समानता; (विसे २५८६; भ्रोघ ४०४; पंचा १४, ३५)। साहरिम वि [ संधर्मिन्, साधर्मिन् ] समान धर्म वाला, एक-धर्मी; (पिंड १३६; १४६; १४७), स्त्री--°णी; ( आचा २, १, १, १२; महा )। साहम्मिअ) वि [साधमिक] जपर देखोः (श्रोध १५: साहस्मिग∫७७६; ग्रोप; उत्त २६, १; कस; सुपा ११२; पंचा १६, २२)। साहय देखो साहग=साधक; ( उप ३६०; स ४५; काल )। साहय देखो साहग=शासक, कथक; (सम्म १४३)। साहय वि [ संहृत ] संज्ञित, समेटा हुआ; ( पगह १, ४--पल ७८; ऋोप; तंदु २०)। साहर सक [ सं+मृ ] संवरण करना । साहरइ; ( हे ४, 52)1 साहर सक [सं+ह़] १ संकोच करना, संनेष करना, नकेलना, समेटना । २ स्थानान्तर में ले जाना । ३ प्रवेश कराना । ४ छिपाना । ५ व्यापार-रहित करना । नाहरइ, साहरे, साहरंति; (भग ५, ४-पत २१५; कप्प; उवः सूत्र १, ८, १७; पि ७६)। साहरिजः (भग ५, ४)। भवि--साहरिजिस्सामिः ( कप्प )। कनकु---साहरिज्जमाणः (कप्पः अपेप)। संक्-साहरित्ताः (कप्प)। हेक--साहरित्तपः (भग ५, ४--पत २१५)। साहरण न [ संहरण ] एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, स्थानान्तर-नयन; ( पिंड ६०६; ६०७ )। साहरय वि [ दे ] गत-मोह, मोह-रहित; ( दे ८, २६ )। साहरिअ वि [ संहृत ] १ स्थानान्तर में नीत; ( सम ८६; कप्प )। २ अन्यत चित्तः; ( पिंड ५२० )। ३ संक्षीन किया हुआ, संकोचित; (औप)। साहरिअ वि [ संवृत ] संवरण-युक्त; ( कुमा; पात्र )। साहत्स्र न [ साफत्य ] सफलता; ( ग्रोघ ७३ )। साहव देखो साहु—साधु; "श्रह पेच्छइ साहवं तहिं वासिं" ( पउम ६, ६१; ७७, ६४ )। साहच न [ साधव ] साधुता, साधुपन; (पडम १, ६०)। साहव्य न [ स्वाभाव्य ] स्वभावता, स्वभावपन; ( धर्मसं

साहस न [साहस] १ विना विचार किया जाता काम: ( उव; महा )। २ पुं. एक विद्यावर नरेन्द्र, साहस-गति; (पउम ४७, ४७)। °गइ पुं [°गति ] वही द्यर्थ; ( पडम ४७, ४५; महा )। साहस देखो साहस्स=साहसः (राज)। साहसि वि [ साहसिन् ] साहस-कर्म करने वाला, साह-सिक; "ते घीरा साहसियाो उत्तमसत्ता" ( उप ७२८ टी; किरात १४)। साहसिअ वि [ साहसिक ] ऊपर देखां; ( श्रीप; सुश्र २, २, ६२; चारु ३७; कुप्र ४१६ )। साहस्स वि [साहस्त्र] १ जिसका मृल्य हजार (मुद्रा, रूपया त्र्यादि ) हो वह वस्तु; (दसनि ३, १३; उव; महा)। २ हजार का परिमाण वाला; "जोयणसयसाहस्यो वित्थियखो मेरुनाभीच्यो" ( जीवस १८५)। हजार; ( जोवस १८५)। °मल्ल पुं [ °मल्ल ] वाचक नाम; ( उव )। साहस्सिय वि [साहसिक ] १ हजार का परिमाया वाला; (गाया १, १--पत्र ३७; कप्प )। २ हजार च्यादमी के साथ लड़ने वाला मल्लः; (राज)। साहस्सो स्त्री [ साहस्रो ] हजार, दस सी; ''गिहत्थारा अगोगात्रो साहस्सीचो समागया" ( उत्त २३, १६; सम २६; उवा; श्रीप; उत्त २२, २३; हे ३, १२३ )। साहा स्त्री [ श्ळाघा ] प्रशंसा; ( सम ५१ )। साहा अ [स्वाहा ] देवता के उद्देश से द्रव्य-त्याग का स्चक अव्यय, ब्राहुति-स्चक शब्द; (ठा ८-पत्र ४२७; ञ्चोधभा ५७)। साहा स्त्री [शाखा] १ एक ही ग्राचार्य की संतित में उत्पन्न श्रमुक मुनि की सन्तान-परम्परा, श्रवान्तर संतित; (कप्प)। २ वृत्त की डाल, डाली; (भ्राचा २, १, ७, ६; उव; ऋौप; प्रास् १०२)। ३ वेद का एक देश; ( सुख ४, ६ )। °भंग पुं [ °भङ्ग ] शाखा का दुकड़ा, पल्लव; ( खाचा २, १, ७, ६ )। "मय, "मिअं, °िमग पुं [ °मृग ] वानर, बन्दर; (पाश्र; ती २; सुपा २६२; ६१८)। °र, छ वि [ °वत् ] १ शाखा वाला, शाखा-युक्त; (धम्म १२ टी; सुपा ४७४)। २ पुं. वृत्त, पेड़; ( सुपा ६३८ )। साहाणुसाहि पुं [दे] शक देश का सम्राट्र, बादशाह;

"पत्तो सगकूलं नाम कूलं, तत्थ ने सामता ते साहिस्सी

```
भगगांति जो सामंताहिवई सयलनरिंदवंदचूडामगाी सो
    साहाग्रासाही भएग्राइ" (काल)।
  साहार सक [ सं + धार्य ] ग्रच्छी तरह धारण करना।
🤼 साहारइ; ( भवि )।
  साहार पुं [ सहकार ] स्राम का गाछ; "होसइ किल
   साहारो साहारे ग्रंगसाम्मि वङ्ढंते" (वजा १३०; सुपा
    ६३८)।
  साहार ५ं [ दे. साधुकारं ] साहुकार, महा-जन; ( धम्म
    १२ टी )।
   त्र्यवलम्बन, सहायता, मदद, उपकार; " परचित्तरंजगोर्णं
    न वेसमेत्तेया साहारो" ( उव; पुष्फ २२५ ), "मुंजंतो
    त्र्याहारं गुर्स्योवयारसरीरसाहारं" ( त्र्योघ ५८३; स ४२५;
    वजा १३०; सण् )।
  साहार वि [साहकार] च्राम के गाछ से उत्पन्न, च्राम्र-
    वृत्त-संबन्धी; (कप्पू)।
  साहार १पुंन [साधारण ] १ वनस्पति-विशेष, जहाँ
≺साहारण ∫ एक गरीर में अनन्त जीव हों वह वनस्पति,
    कन्द च्यादि; २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से साधारण-
    वनस्पति में जन्म होय वह कर्म; ( कम्म २, २८; पगह १,
    १—पत्र ८; कम्म १, २७; जी ८; परारा .१—पत्र ४२)।
    ३ कारणः; ( भ्राच् १ )। ४ पुं. साधारणा वनस्पति-ंकाय
    का जीय; ( पर्गण १—पत्र ४२ ) । ५ वि. सामान्य; ६
    समान, तुल्य; (परापा १—पत्र ४२)। ७ उपकार, सहायता,
    मददः ''साहारगाट्टा जे केइ गिलागाम्मि उवट्ठिए। पभू
    या कुराई किच्चं" (सम ५१)। °सरीरनाम न [ °शरीर-
    नामन् ] देखो ऊपर का दूसरा ऋथै; ( सम ६७ )।
   साहारण न [ संधारण ] ठोक तरह से धारण करना,
    टिकाना; ''ऋभिक्कमे पडिक्कमे संकुचए पसारए काय-
    साहारखट्ठाए" ( श्राचा १, ८, ८, १५ )।
   साहारण न [ स्त्राधारण ] सहारा करना, उपकार करना ।
    (सम ५१)।
   साहारण न [संहरण] संकोचन, समेटन; (विसे
     ३०५३)।
   साहारिअ वि [ संधारित ] ठीक तरह धारण किया हुआ;
    (भवि)।
   साहाचित्र वि [स्वाभाविक ] स्वभाव-सिद्ध, नैसर्गिक,
     कुदरती; ( गा २२५; गउड; कप्प; सुपा ४६३ )।
```

```
साहि पुं [शाखिन् ] वृत्त्त, पेड़; (पाद्य; सर्गा; उप पृ
 १५३)।
साहि पुं [दे] १ शक देश का सामन्त राजा; "पत्तो
 सगकूलं नाम कूलं। तत्थ जे सामंता ते साहियाो भएयांति"
. ( भग )। २—देखो साही; ( दे ८, ६; से १२, ६२ )।
साहि ( त्रप ) देखो सामि = स्वामिन्; ( पिंग )।
साहिअ वि [ कथित, शासित, स्वाख्यात ] कहा हुन्ना,
 उक्त, प्रतिपादितः ( सुपा २७६; सुर १, २०४; कालः;
 पात्रः; आचा )।
साहिश्र वि [साधित ] सिद्ध किया हुत्रा, निष्पादित;
 ( त्र्यंत १३; सुर ६, ६६; भवि )।
साहिअ वि [ साबिक ] स-विशेष, सातिरेक; ( कप्प; सुपा
  २७६)।
साहिअ वि [स्त्राहित ] स्व-हित से विरुद्ध, निज का
 ग्र-हित; ( सुपा २७६ )।
साहिकरण वि [ साधिकरण ] १ त्रधिकरण-युक्तः; (निचू
  १० ) । २ कलह करता, भगड़ता; ( ठा ३—पत ३५२) ।
साहिकरणि वि [साधिकरणिन् ] श्रिधिकरणा-युक्तः;
 शरीर त्र्यादि त्र्यधिकरण वाला; (भग १६, १—पल ६६५)।
साहिगरण देखो साहिकरण; (राज)।
साहिगरणि देखो साहिकरणिः ( भग १६, १ टी-पल
  1 ( 333
साहिउज देखो साहज्जः; ( ग्रंत १३; सुपा २०५; गउडः;
  कुप्र १३ ) ।
साहिज्जंत देखो साह = कथय्।
साहिज्जमाण देखो साह=साध्।
साहिण ( अप ) वि [ कथिन् ] कहने वाला; (सपा ) ।
साहित्त न [ साहित्य ] ग्रलङ्कार-शास्त्र; ( सुपा १०३;
  ४५३)।
 साहिप्पंत
 साहियमाण > देखो साह=कथय्।
 साहिय्यंत
साहिर वि [ शासितृ, कथियतृ ] शासन करने वाला,
  कहने वाला; ( गउड )।
्साहिलय न [ दे ] भधु, शहद; ( दे ८, २७ )।
साही स्त्री [दे] १ रथ्या, मुहल्ला; (दे ८, ६; से १२,
  हर)। २ वर्तनी, मार्ग, रास्ता; (पिंड ३३४)। ३ राज-
  मार्ग; ( से १२, ६२ )। ४ खिड़की, छोटा दरवाजा; (त्र्रोघ
```

६२२)। साहीण वि [स्वाधीन ] स्वायत्त, स्वतन्त्रः; (पात्र्यः; गा १६७; चारु ४३; सुर ३, ५६; प्रासू ६८ )। साहोय देखो साहिअ=साधिक; "तेन्तोस उयहिनामा साहीया हुंति अजयसम्मागां" ( जीवस २२३ )। साह पुं साधु र मुनि, यति; (विसे ३६००; त्र्याचा; सुपा ३४२)। २ सजन, सत्पुरुष; "साहवो सुद्रग्रा" (पात्र )। ३ वि. सुन्दर, शोभन, ग्रन्छा; (ग्राचा; स्वप्न ६७; कुप्र ४५६)। °कस्म न [ °कर्मन् ] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; (संबोध ५८)। °कार, °क्कार पुं िकार ] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा; ( वेग्री ११४; ठा ४, ४ टी-पत २८३; पउम ५६, २३; से १३, १६; महा; भवि; विक १०६)। °नाह पुं [ °नाथ ] श्रेष्ठ मुनि, ब्राचार्य; (सुपा ५४५)। °वाय पुंन [.°वाद ] प्रशंसाः "जायं च साहुवायं" (सिरि ३३४; स ३५५; सुपा ३७० )। साहुई स्त्री [साध्वी ] १ स्त्री-साधु, श्रमणी, यतिनी; २ सतो स्त्री; ३ अच्छी; ( प्राक्त २८ )। साहुणी स्त्री [ साध्त्री ] स्त्री-साधु, यतिनी; ( काल; उप १०१४; सुपा ६७; ३३२; सार्घ २६; कुत्र २१४)। साहुलिआ )स्त्री [दे] १ वस्त्र, कपड़ा; (दं ८, ५२; साहुली र्रेगा ६०६ स्र; कप्पू; पात्र्य; सुपा २२०; २४६)। २ शिरोवस्त्र-खंड; (रंभा)। ३ शाखा, डाली; (दे ८, ५२; षड्; पाच्च)। ४ भ्रू, भीं; ५ भुज, हार्थ; ६ पिकी, कोयलः; ७ सदृश, समानः; ८ सखी, सहचरीः; ( दे ८, ५२)। ६ मयूर-पिच्छ; ( स ५२३ टि )। साहेज्ज देखो साहजः; (दे ७, ८६; सुपा १५२; गउड; (महा; उपपं २८ )। साहेज्ज वि [ दे ] श्रनुग्रहीत; ( दे ८, २६ )। साहेमाण देखो साह=साध्। सिअ देखो सिव=शिव; ( संन्नि १७ )। सिअ वि [ श्रित ] म्राश्रितः ( से ६, ४८; उत्त १३, १५; · स्त्र १, ७, ८)। सिअ देखो सिआ=स्यात् ; ( भग; श्रावक १२८; धर्मसं २५८; १११२; गर्गा ५; कुप्र १५६ )। सिअ वि [ शित ] तीच्या धार वाला; ( सुपा ४७५ )। सिथ वि [ स्त्रित ] ग्रन्छी तरह प्राप्त; ( विसे ३४४५ )। सिअ पुं [ सित ] १ शुक्ल वर्गा; २ वि. श्वेत, सफेद,

शुक्तः; ( ग्रोपः; उवः; नाट—विक ७१; सुपा ११; भवि )। ३ बद्ध, बँघा हुद्या; ( त्रिसे ३०२६ ) । ४ नाम-कर्म का एक भेद, श्वेत-वर्ण का कारण-भूत कर्म; (कम्म १, ४०)। °किरण पुं [ °किरण ] चन्द्र, चाँद; ( उपर्रे १३३ टो )। °गिरि पुं [ °गिरि ] वैताट्य पर्वत की उत्तर श्रेगाि में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। °ज्माण न िंध्यान | सर्व श्रेष्ट ध्यान, शुक्ल ध्यान; ( सुपा १ )। °पन्स्व पुं [ °पक्ष ] शुक्ल पत्तः (सुपा १७१)। °यर पुं[ °कर] चन्द्रमा; (उप ७२८ टी)। °वड पुं [ °पट ] पाल, जहाज का बादवान; "संकोइस्रों सियवडो पारद्धा देवयागा विन्नत्तो" ( उप ७२८ टी )। °वास पुं [ °वासस् ] भ्वेताम्बर जैन; ( ती १५ )। सिअ (ग्रप) देखो सिरी=श्री; (भवि)। **'वंत** वि िंमत् । लच्मो-संपन्न, धनाढ्यः ( भवि )। सिअअ देखो सिचय; ( गा ८७७; ८६८; कप्पू )। सिअंग पुं [ दे ] वरुषा देवता; ( दे ८, ३१ )। सिअंबर पुं [ श्वेताम्बर ] जैनों का एक संप्रदाय, श्वेताम्बर जैन; ( सुपा ६५८ )। सिअह्ळि पुंस्ती [दें ] इन्न-विशेष; (स २५६)। देखो सीअल्लि । सिआ देखो सिवा=शिवा; (से १३, ६५)। सिआ च्र [स्यात्] इन च्रथों का सूचक च्रव्यय—१ प्रशंसा, श्लाघा; २ अस्तित्व, सत्ता; ३ संशय, संदेह; ४ प्रश्न; ५ स्रवधारण, निश्चय; ६ विवाद; ७ विचारणा; (हेर, १०७)। ८ अनेकान्त, अ-निश्चय, कदाचित्; ( सूत्र १, १०, २३; बृह १; पर्पण ५—पल २३७)। °वाइ पुं [ °वादिन् ] जिन-देव, अर्हन् देव; (कुमा)। °वाय पुं [ °वाद ] अनेकान्त दर्शन, जैन दर्शन; ( हे २, १०७; चंड; षड् )। सिआ स्त्री [सिता] १ लेश्या-विशेष, गुक्ल-लेश्या; ( पव १५२)। २ द्रात्ता आदि का संग्रह; ( राज )। सिआल पुं [ शृगांल, स्गाल ] १ पशु-विशेष, सियार, गीदड़; ( गाया १, १-पत ६५)। २ दैत्य-विशेष; ३ वासुदेव; ४ निष्टुर; ५ खल, दुर्जन; ( हे १, १२८; प्राप्र)। सिआली स्त्री [दे] डमर, देश का भीतरी या वाहरी उपद्रवः ( दे ८, ३२ )। सिआली स्त्री [शृगाली] मादा सियार; (नाट; पि ۱ ( ويا

```
सिआलीस स्रोन [षर्चत्वारिंशत्] छेत्रालीस, चालीस
   श्रीर छह; ( विसे ३४६ टी )।
 सिआसिअ पुं [ सितासित ] १ बलभद्र, बलराम; २ वि.
🔻 श्रेत स्त्रीर कृष्णः; ( प्राप्र )।
सिइ पुं [शिति ] १ हरा वर्णः; २ वि. हरा वर्ण वाला।
   °पावरण पुं [ °प्रावरण ] वलराम, बलभद्र; ( कुमा )।
सिइ स्त्री दि शिति । सोढ़ी, निःश्रेगाः (पिंड ४७३:
   वव १०)।
ंसिउं ( श्रप ) देखो समं; ( भवि )।
ंसिउंठा स्त्री [ दे. असिकुण्ठा ] साधारण वनस्पति-विशेष;
 -( परासा १-पल ३५)।
 सिएअर वि [ सितेतर ] कृष्ण, काला; (पात्र )।
 सिंकला देखो संकला; ( अच्च ४० )।
 सिंखल न [ दे ] न्पुर; ( दे ८, १०; कुप्र ६८ )।
 'सिखला देखो संकला; ( से १, १४; प्राप; नाट—मृच्छ
   5E) |
'सिंग न [ श्टङ्ग ] १ लगातार छन्वीस दिनों के उपवास;
🗸 ( संबोध ५८ )। २—देखो संग=गृङ्ग; ( उवा; पात्र);
   राय ४६: कप्प: उप ५६७ टी: सुपा ४३२; विक्र ८६:
   गउड; हे १, १३०)। °णाइय न [ °नादित ] प्रधान
   काजः (पंचभा ३)। "पाय न [ "पात्र ] सिंग का बना
   हुआ पात; ( श्राचा २, ६, १, ५ )। भाल पुं [भाल]
   वृत्त-विशेष; (राज)। "वंदण न [ "वन्दन] सलाट से
   नमन; ( बृह ३ )। °वेर न [ °वेर ] १ त्रार्द्रक, स्रादा;
   २ शूपठी, सूँठ; ( उत्त ३६, ६७; दस ५, १, ७०; भास
   ८ टी: परास १--पल ३५)।
 िसिंग वि [ दे ] कृश, दुर्वल; ( दे ८, २८ )।
 सिंगय वि [दे] तस्य, जवान; (दे ८, ३१)।
 सिंगरीडी देखो सिंगिरीडी; (राज)।
 सिंगा स्त्री [दे] फली, फलियाँ; (भास ८ टी)।
 'सिंगार पुं [ श्रङ्कार ] १ नाट्यशास्त्र-प्रसिद्ध रस-विशेष;
   "सिंगारो ग्णाम रसो रइसंजोगाभिलाससंजगाणो" (श्रगा)।
   २ वेष, भूषण स्त्रादि की सजावट, भूषण स्त्रादि की शोभा;
   ( भ्रोंप; विपा १, २)। ३ लवङ्ग, लोंग; ४ सिन्दूर; ५
   चूर्ण, चून; ६ काला भ्रगरु; ७ म्रार्द्रक, म्रादा; ८ हाथी
   का भूपर्णः, ६ त्र्रालंकार, भूषर्णः; ( हे १, १२८; प्राप्र )।
   १० वि. त्र्यतिशय शोभा वाला; "तए गां समग्रस्य भगवत्रो
  -महावीरस्स वियट्टमोइस्स सरीरयं त्रोरात्नं सिंगारं कल्लागां
```

सिवं धन्नं मंगल्लं अगालंकिस्रविभृसिस्रं . . . चिटठइ" (भग)। सिंगार सक [ शृङ्गारय् ] सिंगार करना, सजावट करना। सिंगारइ; (भवि)। सिंगारि वि [श्रुङ्गारिन् ] सिंगार करने वाला, शोभा करने वाला; (सिरि ८४४)। सिंगारिअ वि [ शृङ्गारित ] सिंगारा हुन्रा, सजाया हुन्रा; (सिरि १५८)। सिंगारिअ वि [ श्रृङ्गारिक ] शृङ्गार-युक्त; ( उवा )। सिंगि वि [श्रङ्गिन् ] १ सिंग वाला; ( सुख ८, १३; दे ७, १६)। २ पुं. मेल, भेड़; ३ पर्वत; ४ भारतवर्ष का एक सोमा-पर्वतः ५ मुनि-विशेषः ६ वृत्तः ( अगु १४२)। सिंगिणी स्त्री [दे] गी, गैया; (दे ८, ५१)। सिंगिया स्त्री [ श्रृङ्किता ] पानी छिटकने का पाल-विशेष, पिचकारी; (सुपा ३२८)। सिंगिरीडी स्त्री [श्रृङ्गिरीटी ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जातिः ( उत्त ३६, १४८ )। सिंगी स्त्री [ श्रङ्गा ] देखो सिंगिया; ( सुपा ३२८ )। सिंगेरिवम्म न [ दे ] वल्मीकः ( दे ८, ३३ । सिंघ सक [ शिङ्घ् ] सूँघना । सिंघइ; ( ক্রম ८१ )। संक्र—सिंघिउं; ( धर्मवि ६४ )। हेक्र—सिंघेउं; (धर्मवि 1 (83 सिंघ देखो सिंह; (हे १, २६; विपा १, ४---पत ५५; षङ् )। सिंघल देखो सिंहल; ( सुर १३, २६; सुपा १५; पि २६७)। सिंघाडग १ पुंन [ श्रङ्काटक ] १ सिंघाड़ा, पानी-फल; सिंघाडय ) (पगण १—पत ३६; ग्राचा २, १,८, ५)। २ तिकोगा मार्ग; (पगह १, ३-पत ५४; ग्रोप; गाया १, १ टी-पत ३; कप्प )। ३ राहु; ( सुज २० )। सिंघाण पुंन [ शिङ्घाण ] १ नासिका-मल, श्रोष्मा; ( ठा ५, ३-पत ३४२; सम १०; पर्यह २, ५-पत १४८; ग्रोप: कप्प: कस: दस ८, १८: पि २६७)। २ काला पुद्रल-विशेषः; ( सुज २० )। सिंघासण देखो सिंहासण; (स ११७)। सिंधुअ पुं [ दे ] राहु; ( दे ८, ३१ )। सिंच सक [ सिच् ] सीचना, छिटकना । सिंचइ; ( हे ४, ६६; महा)। भूका—सिंचित्रा; (कुमा)। भवि—सिंचिस्सं; · (पि ५२६)। कृ—सिंचेयव्यः (सुर ७, २३५)। कवकू-सिच्चंत, सिच्चमाणः (पि ५४२; उप २११ टी; स ३४६ )। सिंचण न [ सेचन ] छिटकाव; ( स्था १, ४, १, २१; मोह ३१)। सिंचाण पुं दि ] पित्त-विशेष, श्येन पत्ती, बाज; गुजराती में 'सिंचाणो' (सण)। सिंचाविश्र वि [ सेचित ] छिटकवाया हुआ; (उप १०३१ टी: स २८०: ५४६ )। सिंचिथ वि [ सिक्तं ] सीचा हुचा, छिटका हुचा; (कुमा)। सिंज अक [ शिक्ज़ ] अस्फुट आवाज करना। वकु---सिंजंत; (सुपा ५०; सगा)। कृ—सिंजिअब्व; (गा ३६२)। सिंजण न [शिञ्जन] १ अस्पष्ट शब्द, भूषरा का श्रावाजः २ वि. श्रस्पष्ट श्रावाज करने वालाः ( सुपा ४)। सिंजा स्त्री [ शिञ्जा ] भूषमा का सब्द; ( कप्पू ; प्राप ) । सिंजिणी स्त्रो [ शिव्जिनो ] धर्नु गुर्णा, धनुष की ड़ोरी; (गा ५४)। सिंजिय न शिक्जित ] श्रव्यक्त श्रावाज; ( उप १०३१ टी: कप्पू ) : सिंजिर वि शिक्जित् । श्रम्फ्र श्रावाज करने वाला; "सद्दालं सिंजिरं किंगरं" (पात्र)। सिंभ पुन [ सिध्मन् ] कुष्ठ रोग-विशेषः ( भग ७, ६-पत ३०७)। सिंड वि [ दें ] मोटित, मोड़ा हुन्ना; ( दे ८, २६ )। सिंड पुं [ दे ] मयूर, मोर; ( दे ८, २० )। सिंढा स्त्री [ दे ] नासिका-नाद, नाक का त्रावाज; (दे ८, २६)। सिदाण न दि विमानः (उप १४२ टी )। सिंदी स्त्री [दे] खजूरी, खजूर का गाछ; (दे ८, २६; पाञ्चः आवम )। सिंदीर न [दें] नपुर; (दे ८, १०)। सिंदु स्रो [दे ] रज्जु, रस्सी; (दे ८, २८)। सिंदुरय न दि १ रज्जु, रस्सी; २ राज्य; (दे ८, ५४)। सिंदुवण पुं [ दे ] अप्रि, आग; ( दे ८, ३२ )। सिंदुवार पुं [ सिन्दुवार ] वृत्त-विशेष, निर्गु पडी, सम्हालु का गाछ; ( गउड; कुमा; उप १०१६; कुप्र ११७ )।

सिंदर न दि । राज्य: (दे ८, ३०)। सिंद्र न [ सिन्द्र ] १ सिंदूर, रक्त-वर्ण चूर्ण-विशेष; ( पडम २, ३८; गडड; महा )। २ पुं. वृत्त-विशेष; ( हे ू १, ८५; संचि ३)। सिंद्रिअ वि [ सिन्द्रित ] सिन्दूर-युक्त किया हुन्ना; (गा 300)1 सिदोल न [ दे ] खजूर, फल-विशेष; ( पात्र )। सिंदोला स्त्री [ दे ] खन्ती, खन्त्र का पेड़: ( दे ८. 1 ( 35 सिंधव न [ सैन्धव ] १ सिंध देश का लवण, सिंधानीन: (गा ६७६; कुमा)। २ पुं. घोड़ा; (हे १, १४६)। सिंधविया स्त्री [सैन्धिविका] लिपि-विशेष; (विसे ४६४ टो )। सिंधु स्त्री [ सिन्धु ] १ नदी-विशेष, सिन्धु नदी; (धर्मवि ८३; जं ४-पत २६०; सम २७)। २ नदी: ''सरिम्रा तरंगिगा निषण्या नई त्रावगा सिंधू" (पात्र)। ३ सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी; (जं४)। ४ पुंत समुद्र, सागर; (पात्र्य; कुप्र २२; सुपा १; २६४)। ५) देश-विशेष; सिन्ध देश; ( मुद्रा २४२; भवि; कुमा )। ६ द्वीप-विशेष; ७ पद्म-विशेष; ( जं ४—-पत २६० )। °णद् न [ °नद ] नगर-विशेष; ( एउम ८, १६८ )। °णाह पुं [ °नाथ ] समुद्र; (समु १५१)। °देवो स्त्रो [ °देवी ] सिन्धु नदी की ऋधिष्ठायिका देवी; (उप ७२८ टी )। °देवोकूड पुं [ °देवोकूट ] ज़ुद्र हिमवंत पर्वत का एक शिखर; (जं ४-पत २६५)। ° प्वाय पुन [ भपात ] कुगड-विशेष, जहाँ पर्वत से सिन्धु नदी गिरती है; ( ठा २, ३---पत ७२)। °राय पुं [ °राज ] सिन्ध देश का राजा: (मुद्रा २४२)। °वइ पुं [ °पित ] १ समुद्र, सागर; ( स २०२)। २ सिन्ध देश का राजा; ( कुमा )। °सोबीर पुं [ क्षीवीर ] सिन्धुनदी के समीप का देश-विशेष; ( भग १३, ६; महा )। सिंधुर पुं [ सिन्धुर ] हस्ती, हाथी; ( सुपा ८३: सम्मत्त १८७; कुमा )। सिंप देखो सिंच। सिंपइ; (हे ४, ६६)। कर्म—सिप्पइ; (हे ४, २५५)। कवकु—सिप्पंतः ( कुमा ७, ६०)। सिविअ देखो सिचिअ; (कुमा)। सिंपुअ वि [ दे ] पागल, भूत-गृहीत, भूताविष्ट; ( दे ८, <sup>∨</sup>३० ) I

चिवल पुं [शाल्मल ] सेमल का गाळ; (रंभा २०)। सिंविल देखों संबिल=शाल्मिल; (हे १, १४६; ८, २३; पात्र्य; सुर १४, ४३; पि १०६; संथा ८५; उत्त १६, ५२)। ैसिबलि स्त्री [शिम्बलि, शिम्बा] कलाय आदि की फलां, छीमी, फलियां; ( भग १५—पत्न ६८०; आचा २, १, १०, ३; दस ५, १, ७३)। 'थालग पुन [ 'स्थालक] १ फलो की थालो; २ फली का पाक; (ग्राचा२,१, १०, ३) देखो संबल्छि। सिवा स्त्री [शिम्वा] फली, छिमी; "कोसी समी य सिंवा" (पाञ्च)। सिवाडी स्त्री [दे] नाक की आवाज; (दे ८, २६)। सिंबीर न [दे] पलाल, बास; (दे ८, २८)। स्तिम पुं [ श्लेष्मन् ] श्लेष्मा, कफः (हे २, ७४; तंदु १४: महा )। निंभित देखों सिंविलि=शाल्मिलि; (सुपा ५४)। सिंभि वि [ श्लेष्मन् ] श्लेष्म-युक्त, श्लेष्म-रोगी; ( सुपा ५७६ )। क्तिभिय वि ज्लैष्पिक ] श्लेष्म-संबन्धी; (तंदु १६; गाया १, १--पत्र ५०; ऋौप; पि २६७)। सिंह पुं [ सिंह ] १ श्वापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी; ( प्रास् १५४; १६६ )। २ एक राज-कुमार; ( उप ६८६ हो )। ३ एक राजा; (रयण २६)। ४ भगवान महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष; (राज )। ५ त्रत-. विशेष, तिविधाहार की संलेखना—परित्याग; (संवीध पूर्त )। °अलोअण ( अप ) न [ °ावलोकन ] १ सिंह की तरह पीछे देखना; २ छन्द-विशेप; ( पिंग )। °उर न िप्र ] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर; (भिव )। °काएणी स्त्री [ °काणों ] वनस्पति-विशेष; ( पगगा १— पल ३५)। 'केसर पुं [ 'केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक-लड्डू; (उप २११ टी)। °दत्त पुं [ °द्ता] १ व्यक्ति-वाचक नाम; २ वि. सिंहने दिया हुन्ना; ( हे १, र्द हर )। °ढुवार न [ °द्वार ] राज-द्वार; ( माह १०३ )। ीवलोक पुं िवलोक] १ सिंह को तरह पीछे की . तरफ देखना; .२ छन्द-विशेष; (पिंग)। **ासण** न [ भसन ] त्र्रासन-विशेष, राजासन, राज-गद्दी; ( महा )। देखों सीह। , निर्नेहरू पुं [ सिहरू ] १ देश-विशेष, सिंहल-द्रीप, लंका-द्रीप;

(इक; सुर १३, २५; २७)। २ पुंस्त्री. सिंहल-द्वीप का निवासी; ( अप्रौप ), स्त्रो— 'छी; ( अप्रौप; ग्याया १, १— पत ३७)। सिंहिळ्या स्त्री [ दे ] शिखा, चोटी; ( पात्र )। सिंहिणी स्त्रो [ सिंहिनी ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। सिहोभूय न [सिहोभूत ] व्रत-विशेष, चतुर्विष श्राहार को संलेखना-परित्यागः (संबोध ५८८)। सिकता ) स्त्रो [सिकता ] वालू, रेत; ( अग्रु २७० टी; **सिकया** ) पउम ११२, १७; विसे १७३६ )। सिक्क पुं [ सृक्क ] होठ का ऋन्त भाग; ( दे १, २८)। सिक्रग पुन [शिक्यक ] सिकहर, सिका, रस्सी की बनी डोलनुमा एक चीज जो छत में लटकायी जातो है ग्रीर उसमें चीजें रख दी जाती हैं जिससे उसमें चीटिया न चढें श्रीर उसे विल्ली न खाय; (राय ६३; उवा; निचू १; श्रावक १३ टी )। सिकड पुन [दे] लटिया, मिचया; "कोवभवरामिन जरजिन्नसिक्कडे पडइ जरियव्य" ( सुपा ६ )। सिक्कय देखां सिक्कगः (राय ६३; श्रावक १३ टी; स ५५३)। सिक्करास्त्री [शर्करा] खंड, टूकड़ा; "सयसिक्करो" (स ६६३)। सिक्करिअ न [सीत्कृत ] ग्रनुराग से उत्पन्न ग्रावाज; (गा ३६२)। सिक्करिआ स्त्री [दे. श्रोकरी ] जहाज का ग्राभरण-विशेषः (सिरि ३८७)। सिकार पुं [सीत्कार ] १ अनुराग की आवाज; (गा ७२१; भिवः; सर्गाः; नाट--मृच्छ १३६)। २ हाथी की चिल्लाहट; "कुंतविशिभिन्नकरिकलहमुक्कसिक्कारपउरिम्म .... समरिम्म" ( ग्रामि १६ )। सिक्किआ स्त्री [शिक्या, शिक्यिका] रस्त्री की वनी हुई एक चीज जो चढ़ने के काम में त्राती है; (सिरि ४२४)। सिक्ख सक [ शिशु ] सीखना, पढ़ना, अभ्यास करना। सिक्खइ; ( गा ४७७; ५२४ ), सिक्खंतु, सिक्खह; ( गा ३६२; गुगा ४ )। भवि—सिक्खिस्सामि; (स्त्रप्त ६७)। वकु—सिक्खंत, सिक्खमाण; ( नाट-मृच्छ १४१; पि ३९७; सूत्र्य १, १४, १) । संक्र**—सिनिखअ**; ( नाट— रता २१ )। हेकु—सिविखउं; ( गा ८६२ )।

```
सिक्ख देखो सिक्खाव। वक्-सिक्खयंत; (पउम
 पर, हर )। कृ—सिक्खणीओ; (पडम ३२, ५०)।
सिक्खग वि [ शिक्षक ] शिका-कर्ता; "दुक्खार्गा सिक्खगं
 तं परिणादमिह में दुक्कयं" (रंभा )।
सिक्खग पुं [ शैक्षक ] नूतन शिप्य; ( स्यानि १२५ )।
सिवखण न [ शिक्षण ] १ अभ्यास, पाठ; ( कुप्र २३० )।
 २ सीख, उपदेश; ( सुर ८, ५१ )। ३ ऋध्यापन, पाठन;
 (सिरि ७८१)।
सिक्खन देखो सिक्खान। सिक्खवेसुः ( गा ७५०;
 १४८)। कवकु—सिक्खविज्जमाणः ( सुपा ३१५)।
 कु—सिक्खवियन्त्रः ( सुपा २०७ )।
सिवखवाअ वि [शिक्षक ] शिक्षा देने वासा, पढ़ाने
 वाला, शिक्तकः ( प्राक्त ६१ )।
सिवखनिथ वि शिक्षित । १ सिखाया हुत्रा, पढ़ाया
 हुन्रा; (गा ३५२)। २ न शिक्ता देना, ग्रम्यास कराना,
 श्रध्यापनः ( सुपा २५ )।
सिक्खास्त्री [शिक्षा] १ सजा, दगड; (कुप्र ११०)।
 २ वेद का एक ग्रङ्ग, वर्णा के उच्चारण मंबन्धी प्रनथ-
 विशेष, अन्तरों के स्वरूप को बतलाने वाला शास्त्र;
 ''सिक्खावागरण्राळुंदकप्पड्ढो'' ( धर्मवि ३८; श्रोपः
 कप्प; ग्रंत )। ३ शास्त्र ग्रीर त्राचार संवन्धी शिक्तण,
 श्रभ्यास, सीख, सीखाई, उपदेश; (श्रोप; वृह १; महा;
 कुप १६७)। °वय न [ °व्रत ] व्रत-विशेष, जैन गृहस्थ
 के सामायिक स्त्रादि चार व्रतः ( स्त्रीपः महाः सुपा ५४० )।
 °वय न [ °पद ] शिक्ता-स्थान; ( ग्रीप )।
सिवखा ( ग्रप ) स्त्री [ शिखा ] छन्द-विशेष; ( पिंग )।
सिदखाण न [ श्रिक्षाण ] स्राचार-संबन्धी उपदेश देने
 वाला शास्त्र; (कप्प)।
सिक्खाच सक [ शिक्षयू ] सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास
 कराना । सिक्खावेइ; ( पि ५५६ । भवि—सिक्खावेहिति:
 (ग्रोप)। संकृ—सिन्खावेताः (ग्रोप)। हेक्- सिन्खा-
 वित्तए, तिक्खावेत्तए; तिक्खावेउं; (ठा २,१—
 पत ५६; कप: पंचा १०, ४८ टो )
सिक्खान्थ देखो निक्खन्थः; ( गा ३५८ः; प्राक्त ६१ )।
सिक्खानण न [ शिक्षण ] सिखाना, सीख, हिनापदेश:
 (सुख २, १६; प्राकृ ६१; कप्पू)
सिक्खानणा स्त्रा [ शक्षात] ऊपर देखां; त्यूत्रान
  १२७; उप १५० हो )
```

```
सिक्खाविश्र वि [शिक्षित ] सिखाया हुन्ना; (भगः
 पउम १७, २२; गाया १, १—पत ६०; १, १८—पर्न
 २३६)।
सिक्खि वि शिक्षित ] सिखा हुआ, जानकार, विद्रान्धू
 ( गाया १, १४--पत १८७; ग्रीप )।
सिक्खिर वि [शिक्षितृ] मीखने की त्रादत वाना,
 ग्रभ्यासीः (गा ६६१)।
सिखा स्त्री [ शिखा ] छन्द-विशेपः ( पिंग )।
सिखि देखो सिहि-शिखिन: ( नाट-विक ३४ )।
सिगया देखो सिकया: (राज)।
सिगाल देखो मिआल: (सर्गा)।
सिगाली देखो 'सिआलो≔गृगाली; ( चार ११ ) ।
सिगावि दि] १ श्रान्त. थका हन्नाः (दे ८, २८;
 च्योच २३)। २ पुंन. परिश्रम, थकावटः ( वव ४)।
सिग्गु पृं शित्र ] बृक्त-विशेष, सिहंजना का पेड़: (हे
 ६, २०: पात्र )।
सिग्घ न [ शीधू ] १ जल्दी, तुरंत; २ वि. शोबता-युक्त,
 त्वरा-युक्तः; (पात्रः; स्वप्न ५४; चंडः; कप्पूः; महाः; मुर १.
 २१०; ४, ६६; सुपा ५८०)।
सिचय पुं [सिचय ] वस्त्र, कपड़ा; (पात्र: गा २६१;
 कुप्र ४३३ ) ।
सिच्चंत
             देखो सिंच=सिच्।
विच्नमाण )
निच्छा स्त्री [ स्वेच्छा ] स्वच्छन्द; ( सुपा ३१६ ) ।
सिज्ज अक [ स्निट् ] पसीना होना । सिजइ; (षड् २०३)।
 वकु— विज्ञंत; ( नाट—उत्तर ६१ )।
सिड्ज° देखो सिड्जा; (सम्मत्त १७०)।
सिङ्जंभा पुं [ शब्यंभा ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन
 महर्षिः; ( कप्प- पृ ७८ः; गांदि )।
तिज्जंस देखो सेज्जं स=श्रेयांस; (कप्प; पडि; स्राचा २,
 १५, ३)।
निज्जा स्त्रो [ शय्या ] १ विछोना; (सम १५; उवार्
 सुपा ५७३)। २ उपाश्रय, वसितः ( च्रोघ १६७) 📝
 °नगी, °नग' स्त्री [°तरी ] उपाश्रय की मालकिन;
 (त्रोघ १६७; पि १०१)। <sup>°</sup>वालो स्त्रो [°पालो ] विछोना
 का काम करने वाली दासी; ( सुपा ६४१ )। देखी
 से ः।
         ( श्रप ) वि [सप्ट ] उत्पन्न किया हुन्ना, बनाया
```

हुम्रा; (पिंग)। सिज्जिर वि [स्वेत् ] जिसको पसीना हुत्रा करता हो वह, पसीना वाला; ( गा ४०७; ४०८; ७७४; कुमा ), ां म्त्री—'री; (ह ४, २२४)। √सिज्जूर न [ दे ] राज्य; (दे ८, ३०)। सिज्भ अक [ सिध् ] १ निष्यन्न होना, वनना । २ पकना । ः३ मुक्त होना। ४ मंगक्ष होना। ५ सक. गति करना, जाना। ं६ शायन करना। सिल्फाइ; ( हे ४, २१७; भग; महा ), सिन्भांति; (कप्प)। भूका—सिन्भिःसु; (भग; पि ५१६) । भवि-सिन्भिहिइ, सिन्भिस्तंति, सिन्भिहिति, सिजिमही; ( उवा; भग; पि ५२७; महा )। वकु-सिज्भंत; (पिंड २५१)। सिड्भ देखों सिंभः ( राज )। सिडभाणया ) स्त्री [संधना ] १ सिद्धि, मुक्ति, मोक्त, सिज्भणा ∫िनर्वाणः; ( सम १४७; उप १३१; ७६६; पव দদ: धर्मवि १५१; विने ३०३७)। २ निप्पत्ति, साधनाः 'भव्वो परोवयारं करेड् नियकजसिज्भगाभिरयो । निरविक्सो नियकज्जे परोवयारी हवइ धन्नो ॥" सिंहु वि [ श्रेष्ठ ] श्रिति उत्तमः ( उप ५७६ )। सिंह वि [सृष्ट] १ रचित, निर्मित; (उप ७२८ टी; रंभा )। २ युक्त; ३ निश्चित; ४ भ्पित; ५ वहल, प्रचुर; ६ त्यक्तः, १ हे १, १२८)। सिंहु वि [ शिष्ट ] १ कथित, उक्त, उपदिष्ट: (सुर १, १६५; २, १८४; जी ५०; वजा १३६)। २ सजन, भलामानस, प्रतिष्ठित; ( उप ७६्८ टो; कुप्र ६४; सिरि ४५; सुपा ४७०)। °ायार पुं [ °ाचार ] भलमनसी, सदाचार; ं (धर्म १)। ∕सिंहु वि [दे] सो कर उठा हुआ; (पड्)। सिद्धि स्त्रं [सृष्टि] १ विश्व-निर्माण, जगद्-रचना; ( सुपा १११; महा )। २ निर्माण, रचना; ३ स्वभाव; ४ जिसका निर्माण होता हो वह; (हे १, १२८ )। ५ सीघा क्रम, अविपरीत क्रम: "चक्काइं जंतजागेगां सिट्ठि-विसिट्ठिकमेर्गा एगंतरियं भमंताइं" ( सिरि ५७५ )। सिहि पुं [दे श्रेष्टिन ] नगर-शेठ, नगर का मुख्य साहूकार, महाजन; (कप्प; सुपा ५८०)। °पय न ं [ °पद ] नगर-शेठ की पदवी; ( सुपा ३४२ )। देखो सेहि।

सिट्ठिणी स्त्री [ श्रेरिटनी ] श्रेपिट-पत्नी, शेटानी; ( सुपा १२)। सिङ्को स्त्री [ दे ] सीड़ी, निःश्रेगिः; ( अज्भ ७० )। सिंडिल वि [ शिथिर, शिथिल ] १ श्लिथ, ढीला; २ अ-दृढ, जो मजबूत न हो वह; ३ मन्द; (हे १, २१५: २५४; प्राप्त; कुम्त; प्रास् १०२; गउड )। सिढिल सक [ शिथिलय् ] शिथिल करना। सिढिलेइ. सिढिलंति, सिढिलंति; ( उय; बजा १०; से ६. ६५ ), सिढिलेहि; ( वेग्गी २४३; पि ४६८ )। वकु—सिढिलेंत; (से ५, ४२)। सिढिलाविञ वि [ शिथिलित ] गिथिल कराया हुन्ना; (प्राकृ ६१)। सिडिलिअ वि [ शिथिलित ] गिथिल किया हुन्रा; ( कुमा; गउड; भनि )। सिंढिलोकय वि [ शिथिलीकृत ] गिथिल किया हुन्ना: ( सुर २, १६: १७३)। सिढिलीभूय वि [ शिथिलीभूत ] शिथिल वना हुन्ना; (पडम ५३, २४)। ( रयण ४६ )। । स्तिण देखां सण=गणः (র্জা १०; मुपा १८६: गा ৬६८)। सिणगार देखां सिंगार=गृङ्गारः "मिणगारचारवेसो" ( संवोध ४७ ), 'कारिश्रमुरमुंदरिसिणगारं' ( सिरि १५५ )। सिणा अक [ स्ता ] स्तान करना, नहाना। सिणाइ; (स्त्र १, ७, २१; प्राकृ २८ )। संकु—स्मिणाइत्ता; ( सूत्र २, ७, १७)। हेक्—िनिणाइत्तपः; ( ग्रीप )। सिणाउ पुंस्त्री [स्नायु ] नाडी-विशेष, वायु वहन करने वाली नाड़ी; ( प्राक़ २८ )। सिणाण न [स्नान] नहान, अवगाहन; (सम ३५: श्रोघ ४६६; रयग १४)। सिणात देखो सिणाय=स्नात; ( ठा ४, १—पल १६३; ५, ३—पत्न ३३६ )। सिणाय देखीं सिणा। सिगायंति; (दस ६, ६३)। वकु—सिणायंत; (दस ६, ६२; पि १३३)। ृवि [ स्नान, °क ] १ प्रधान, श्रेष्ठः ( सूत्र्य सिणायग २, २, ५६) २ मृति-विशेष, केवलज्ञान-सिणायय प्राप्त मृति, केवला भगवान; । भग २५, ६; र्गांदि १३८ टी; ठा ३, २—पत १२६; धर्मेस १३५८; उत्त २५, ३४)। ३ बुद्ध-शिष्य. वोधि-सत्त्वः, ( सूत्र २,

इ, २६)। सिणाव सक [ स्नपय् ] स्नान कराना । सिणावेदि (शौ); ( नाट—चैत ४४ ), सियावंति, सियावंति; ( स्राचा २, २, ३, १०; पि १३३)। सिणि स्त्री [सणि] ग्रंकुश; ( सुपा ५३७; सिरि १०५५)। सिणिज्भ अक [ स्निह् ] प्रीति करना। सिणिज्भइ; ( प्राकु २४ )। कर्म--सिप्पइ; ( हे ४, २५५ )। कवकु--सिप्पंत; (कुमा ७, ६०)। सिणिद्ध वि [ स्निग्ध ] १ प्रीति-युक्त, स्नेह-युक्त; ( स्वप्न ५३; प्रास् ६२)। २ आर्द्र, रस-युक्त; (कुमा)। ३ मसृगा, कोमल; ४ चिकना; ५ न. भात का माँड; ( हे २, १०६; प्राप्त )। सिणेह देखो सणेह; (भग; गाया १, १३—पत्र १८१; स्वप्त १५; कुमा; प्रास् ६ )। सिणेहातु वि [ स्नेहत्रत् ] स्नेह वाला; ( स ७६३ )। सिण्ण वि [ स्विन्न ] स्वेद-युक्त; ( गा २४४ )। सिण्ण देखो सिन्न=शोर्ण; ( नाट-मृच्छ २१० )। सिण्ह पुंन [शिष्त ] पुंश्चिह्न, पुरुष-लिंग; (प्राप्त; दे x, y)1 स्तिण्हा स्त्री [दे ] १ हिम, त्र्याकाश से गिरता जल-कर्ण; (दे ८, ५३)। २ भ्रवश्याय, कुहरा, कुहासा; (दे ८, ५३; पाञ्च )। सिण्हालय पुंन [ दे ] फल-विशेष; ( अनु ६ )। सिति देखो सिइ = (दे); (वव १०)। सित वि [ सिक ] सिंचा हुआ; ( सुर ४, १४५; कुमा)। सित्तुंज देखो सेत्तुंज; ( स्क ५२ )। ्रसित्थ न [ दे ] गुण, धनुष की डारी; "सित्थं व असोत्त-गयं मह मगां देव दूमेइ" ( कुप्र ५४; पात्र )। सित्थ )न [सिक्थ ] १ धान्य-कर्णा; (पग्ह १, ३---सित्थय ) पल ५५; कप्पः श्रोपः श्रगा १४२)। २ मोमः ( दे १, ५२; पात्रा; उप ७२८ टो )। ३ त्र्योषघि-विशेष, नीखो, नीखः; ( हे २, ७७ )। ४ पुंन. कवल, ग्रासः; "मासे मासे उ जा ऋजा एगसित्थेगा पारए" (गच्छ ३, २८; प्राप्त )। सित्था स्त्री [दे] १ लाला; २ जोवा, धनुष की डोरी; (दे ८, ५३)।

्सितिथ पुं [ दे ] मत्स्य, मछली; ( दे ८, २८ )।

सिद्ध वि [ दे ] परिपाटित, विदारित, चिरा हुआ; ( दे 5, 30)1 सिद्ध वि [ सिद्ध ] १ मुक्त, मोक्त-प्राप्त, निर्वागा-प्राप्त; ( ठा १-पत २५; भग; कप्प; विसे ३०२७; २६; सम्म ८६; जी २५; सुपा २४४; ३४२ )। २ निष्पन्न, वना हुआ; (प्रास् १५)। ३ पका हुआ; (सुपा ६३३)। ४ शाश्वत, नित्य; (चेइय ६७६)। ५ प्रतिष्ठित, लन्ध-प्रतिष्ठ; ( चेइय ६७६; सम्म १ ) ६ निश्चित, निर्पात; (सम्म १)। ७ विख्यात, प्रसिद्धः; ( चेइय ६८० )। ८ शन्द-विशेष, साध्य-विलक्ताण शब्द; (भास ८१)। १ सावित किया हुआ; १० प्रतीत, ज्ञात; (पंचा ११, २६)। ११ पुं. विद्या, मंत्र, कर्म, शिल्प आदि में जिसने पूर्णता प्राप्त की हो वह पुरुष; (ठा १—पत २५; विसे ३०२८; वजा ६८ )। १२ समय-परिमाण-विशेष, स्तोक-विशेष; (कप्प)। १३ न लगातार पनरह दिनों के उपवास; ( संत्रोध ५८ )। १४ पुंन महाहिमवंत आदि अनेक पर्वतों के शिखरों का नाम; (ठा ५--पत्र ४३६; ६--पत्र ४५४; इक)। °क्खर पुंन [ शक्षर ] "नमो ऋरिहंताएां" यह वाक्य; (भिव )। °गंडिया स्त्री [ °गण्डिका ] सिद्ध-संबन्धी एक ग्रन्थ-प्रकरणः; (भग)। °चकक न [ °चक ] अर्हन् च्रादि नव पद; (सिरि ३४)। °स न [ °।त ] पकाया हुआ अन्न; ( सुपा ६३३ )। °पुत्त पुं [ °पुत्र ] जैन साधु त्रौर गृहस्थ के बीच की अवस्था वाला पुरुष; (संवोध ३१; निचू १)। "मणोरम पुं [ "मनोरम ] पक्त का दूसरा दिन; ( सुज १०, १४ )। °राय पुं [ °राज ] विक्रम की वारहवीं शताब्दो का गुजरात का एक सुप्रसिद्ध राजा, जो सिद्धराज जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध था: ( कुप्र २२; वात्र १५)। °वाल पुं [ °पाल ] बारहवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि; (कुप्र १७६)। ्सेण पुं [ °सेन ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन महाकवि त्रौर तार्किक त्राचार्य; (सम्मत्त १४१)। 'सेणिया स्त्री

विरचित प्रसिद्ध व्याकरण-ग्रन्थ; (मोह २)। सिद्धंत पुं [सिद्धान्त] १ च्यागम, शास्त्र; (उव; वृह १ १; ग्रांदि)। २ निश्चय; (स १०३)।

िश्रेणिका वारहवें जैन अंग-ग्रन्थ का एक अंश:

( गांदि )। °सेल पुं [ °शैल ] शतुक्षय पर्वत, सौराष्ट्र

देश में पालोताना के पास का जैन महा-तीर्थ; ( सुख १,

३; सिरि ५५२)। हैम न [ हैम ] स्राचाय हेमचन्द्र

सिंद्धत्थ पुं [ दे ] रुद्र, देव-विशेष; ( दे ८, ३१ )। सिद्धतथ वि [सिद्धार्थ] १ कृतार्थ, कृतकृत्य; (पउम ७२, ११)। २ पुं. भगवान् महावोर के पिता का नाम; ्र (सम १५१; कप्प; पडम २, २१; सुर १, १०)। ३ ऐरवत वर्ष के भावी दूसरे जिन-देव; (सम १५४)। ४ एक जैन मुनि जो नववें बलदेव के दीन्ना-गुरू थे; ( पउम २०, २०६) । ५ वृत्त-विशेषः ( सुपा ७७: पिंड ५६१) । ६ सर्पप, सरसों; ( ऋगु २३; कुप्र ४६०; पन १५४; हे ४, ४२३; उप पृ ६६ )। ७ भगवान् महावीर के कान से कील निकालने वाला एक विधाकः; (चेइय १६)। ८ एक देव-विमान; (सम ३८; श्राचा २, १५, २; देवेन्द्र १४५)। ६ यत्त-विशेष; (भ्राक)। १० पाटलिसंड नगर का एक राजा; (विपा १, ७—पत्न ७२)। ११ एक गाँव का नाम; (भग १५-पल ६६४.)। °पुर न िपूर ] द्यंग देश का एक प्राचीन नगर; ( सुर २, ६८)। °वण न [ °वन ] वन-विशेष; ( भग )। सिद्धतथा स्त्री [सिद्धार्था] १ भगवान् ग्रभनन्दन-स्वामी

सिद्धतथा स्त्री [ सिद्धार्था ] १ भगवान् स्रभिनन्दन-स्वामी की माता का नाम; ( सम १५१ )। २ एक विद्या; (पउम ७, १४५ )। ३ भगवान् संभवनाथजी की दीका-शिविका; (विचार १२६ )।

सिद्धितथया स्त्री [सिद्धार्थिका ] १ मिष्ट-वस्तु विशेष; (पराग् १७—पत्र ५३३)। २ श्राभरग्य-विशेष, सोने की कंठी; (श्रोप)।

सिद्धय पुं [सिद्धक] १ वृत्त-विशेष, सिंदुवार वृत्त, सम्हालु का गाछ; २ शाल वृत्त; (हे १, १८७)।

सिद्धा स्त्रो [सिद्धा] १ भगवान् महावीर को शासन-देवी, सिद्धायिका; (संति १०)। २ पृथिवी-विशेष, मुक्ति-स्थान, सिद्ध-शिला; (सम २२)।

सिद्धाइया स्त्री [सिद्धायिका] भगवान् महावीर की शासन-देवी; (गण १२)।

सिद्धाययण पुंन [सिद्धायतन] १ शाश्वत मन्दिर—देव-गृह; २ जिन-मन्दिर; (ठा ४, २—पत्न २२६; इक; सुर ३, १२)। ३ श्रमेक पर्वतों के शिखरों का नाम; (इक; जं ४)।

सिद्धालय स्त्रीन [सिद्धालय ] मुक्त-स्थान, सिद्ध-शिला; (स्त्रीप; पउम ११, १२१; इक ), स्त्री—°या; (ठा ८— पत्न ४४०; सम २२ )।

सिद्धि न्त्री [ सिद्धि ] १ सिद्ध-शिला, पृथिवी-विशेष, जहाँ

मुक्त जीव रहते हैं; (भग; उव; ठा ८—पत ४४०; श्रोप; इक)। २ मुक्ति, निर्वाण, मोजः; (ठा १—पत २५; पडिः; श्रोपः; कुमा)। ३ कर्म-ज्ञयः; (स्त्र २, ५, २५; २६)। ४ श्राण्यमा श्रादि योग की शक्तिः; (ठा १)। ५ कृतार्थता, कृतकृत्यताः; (ठा १—पत २५; कप्पः श्रोपः)। ६ निष्पत्तिः; "न कयाइ दुव्विण्णीश्रो सकजसिद्धिं समाग्रोहः" (उव)। ७ संबन्धः (दसनि १, १२२)। ८ छन्द-विशेषः (पिंग)। भाई स्त्री [ भाति ] मुक्ति-स्थान में गमनः (कप्पः श्रोपः, पडि)। भांडिया स्त्री [ भाण्डिका ] ग्रन्थ-प्रकरण-विशेषः; (भग ११, ६—पत ५२१)। "पुर न [ पुर ] नगर-विशेषः; (कुप्र २२)।

सिन्न वि [ शार्फ ] जीर्फा, गला हुन्ना; (सुपा ११; विवे ৩০ टी )।

सिन्न देखो सिण्ण = स्विन्न; ( सुपा ११ )।

सिन्न स्त्रीन [सैन्य] १ मिला हुम्रा हाथी-घोड़ा म्रादि; २ सेना केंग् समुदाय; (हे १, १५०; कुमा)। स्त्री— "ता स्रन्नदिगो नयरे पवेढियं सत्तुसिन्नाए" (सुर १२, १०४)।

सिप्प देखो सिंप। सिप्पइ; (षड् )।

सिप्प न [दे] पलाल, पुत्राल, तृया-विशेष; (दे ८, २८)।

सिट्य न [शिल्प ] कारु-कार्य, कारीगरी, चितादि-विज्ञान, कला, हुनर, क्रिया-कुशलता; (पग्ह १, ३—पत्र ५५; उवा; प्रास् ८०)। २ तेजस्काय, अग्नि-संघात; ३ अग्नि का जीव; ४ पुं. तेजस्काय का अधिष्ठाता देव; (ठा ५, १—पत्र २६२)। 'सिद्ध पुं ['सिद्ध ] कला में अतिकुशल; (आवम)। 'जीव वि ['जीव ] कारीगर, कला—हुनर से जीविका-निर्वाह करने वाला; (ठा ५, १—पत्र ३०३)।

सिप्पा स्त्री [सिप्रा ] नदी-विशेष, जो उज्जैन के पास से गुजरती है; (स २६३; उप पृ २१८; क्रुप्र ५०)। सिप्पि वि [शिल्पिन् ] कारीगर, हुनरी, चिल स्रादि कला में कुशल; (स्रोप; मा ४)।

सिप्पि स्त्री [ शुक्ति ] सीप, घोंघा; ( हे २, १३८; उवा; षड्; कुमा; प्रास्, ३६; पि ३८५ )।

सिटिप्ज वि [शिहिपक] शिल्पी, कारीगर; (महा)। सिटिपर न [दे] तृगा-विशेष, पलाल, पुत्राल; (परागा १—पत ३३; गा ३३०)। ्सिप्पी स्त्री [ दे ] सूची, स्ई; ( षड् )। सिप्पीर देखों सिप्पिर; (गा ३३० श्र; पि २११)। सिबिर देखो सिविर: ( पउम १०, २७ )। सिक्स देखो सिंभ: (चंड)। सिभा स्त्री [शिफा] वृत्त का जटाकार मूल; (हे १, २३६) 1 सिम स [सिम ] सर्व, सब; ( प्रामा )। सिम° देखो सीमा: "जाव सिमसंनिहार्गा पत्तो नगरस्स वाहिरुजारो।" ( सुपा १६२ )। सिमसिम ) अक [ सिमसिमाय् ] 'सिम सिम' आवाज सिमिसिमाय करना। सिमिसमायंति: (वजा ८२)। वकु—सिमसिमंत; (गा ५६१ अ)। सिमिण देखो सुमिण; (हे १, ४६; २५६)। सिमिर ( अप ) देखो सिविर; ( भवि )। सिमिसिम ) देखो सिमिसिम । वक्च-सिमिसिमंत, सिमिसिमाअ े सिमिसिमाअंत; (गा ५६०; पि ५५८)। सिमिसिमिय वि [ सिमिसिमित् ] 'सिम सिम' श्रावाज करने वाला: ( पउम १०५, ५५ )। सिर सक [ सुज़ ] १ बनाना, निर्माण करना । २ छोड़ना, त्याग करना । सिरइ: (पि २३५), सिरामि: (विसे ३५७६)। सिर न शिरस् ] १ मस्तक, माथा, सिर; (पात्र्य; कुमा; गउड )। २ प्रधान, श्रेष्ठ; ३ श्रग्र भाग; ( हे १, ३२ )। °वक न ि °क ] शिरस्त्राया, मस्तक का बरूतर; ( दे ५, ३१; कुमा; कुप्र २६२ )। °ताण, °त्ताण न [ °त्राण] वही पूर्वोक्त अर्थ; (कुमा; स ३८५)। °वित्थि स्त्री [°वस्ति] चिकित्सा-विशेष, सिर में चर्म-कोश देकर उसमें संस्कृत तैल त्रादि पूरने का उपचार; (विपा १, १-पल १४), "सिरावेढेहि (१सिरवत्थीहि)य" (गाया १, १३-पत १८१)। भिण देखो सिरो-मणि; ( सुपा ५३२)। °य पुं [ °ज ] केश, बाल; ( भग; कप्प; श्रीप; स ५७८)। °हर न [ °गृह ] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला; (दे ३, ४६)। देखो सिरो°। सिर° देखो सिरा; ( जो १० )। °सिरय ) देखो सिर=शिरस्; (कप्प; पग्रह १, ४—पल °िसरस र्र ६८; श्रोप )। **विरसावत** वि [ शिरसावर्त, शिरस्यावर्त ] मस्तक पर प्रदक्तिणा करने वाला, शिर पर परिभ्रमण करता; ( गाया १, १—पत्न १३; कप्प; खीप)।

सिरा स्त्री [शिरा, सिरा] १ रग, नस, नाडी; ( गाया १, १३—पत्र १८९; जो १०; जीव १)। २ धारा, प्रवाह; (कुमा; उप पृ ३६६)। सिरि° देखो सिरी; (कुमा; जी ५०; प्रासू ५२; ५०; कम्म १, १; पि ६८)। °उत्त पुं [ °पुत्र ] भारतवर्ष में होने वाला एक चक्रवर्ती राजा; (सम १५४)। °उर न िंपुर ] नगर-विशेष; ( उप ५५० )। °कंठ पुं [ °कण्ठ ] १ शिव, महादेव; (कुमा)। २ वानरद्वीप का एक राजा; (पउम ६, ३)। °कंत पूंन [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम २७)। °कंता स्त्री [ °कान्ता ] १ एक राज-पत्नी: ( पडम ८, १८७ )। २ एक कुलकर-पत्नी: (सम १५०)। ३ एक राज-कन्या; (महा)। ४ एक पुष्करिग्गी; (इक)। °कंदलग पुं [ °कन्दलक] पश्र-विशेष, एक-खुरा जानवर की एक जाति; (परापा १---पल ४६)। °करण न [ °करण ] १ न्यायालय, न्याय-मन्दिर; २ फैसला; (सुपा ३९१)। °करणीय वि [ °करणीय ] श्रीकरण-संबन्धी; ( सुपा ३६१ )। °कूड पुंन [ °कूर ] हिमवंत पर्वत का एक शिखर; (राज) °ंखंड न [°ंखण्ड ]चन्दन; (सुर∙२, ५६; कप्पू)। °गरण देखो °करण; (सुपा ४२५) । °गीव पुं [ °ग्रीव ] रात्तस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पउम ५, २६१)। "गुत्त पुं [ "गुप्त ] एक जैन महर्षि; (कप्प)। **ैधर** न [ **ऀगृह** ] भंडार, खजाना; ( ग्णाया १, १—पत्न ५३; सूत्रानि ५५)। °घरिअ वि [ °गृहिक] भंडारी, खजानची; (विसे १४२५)। "चंद पुं [ "चन्द्र ] १ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ग्रीर ग्रन्थकार: ( पव ४६; सुपा ६५८ )। २ ऐरवत च्रेत में होने वाले एक जिनदेव; (सम १५४; पव ७)। ३ ऋाठवें बलदेव का पूर्वभवीय नाम; (पउम २०, १६१)। "चंदा स्त्री [ "चन्द्रा] १ एक पुल्करिग्गी; (इक)। २ एक राज-पत्नी; (उप ६८६ टी)। °ड्ढ पुं [ °आढ्य ] एक जैन मुनि; (कप्प)। °णयर न [°नगर] वैताट्य की दक्तिण-श्रेगी का एक विद्याधर-नगर; (इक), देखो °नयर। °णिकेतण न [ °निकेतन ] वैताट्य की उत्तर-श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर; (इक)। °णिलय न [°निलय] वैताट्य पर्वत की दिचाग-श्रेगा में स्थित एक नगर; (इक), देखो °निलय। °िणलया स्त्री [ °िनलया ] एक पुष्करिग्गी; ( इक )। °णिहुवय पुं [ °कामक ] विष्गु, श्रीकृष्गा; ( कुमा ) ।

°ताली स्त्री [°ताली ] वृत्त-विशेष; (कप्पू)। °दत्त पुं [ °दत्त ] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न पाँचवें जिन-देव; ्र (पव ७)। °दाम न [°दामन्] १ शोभा वाली माला; ( जं ५ )। २ ग्रामरगा-विशेषः; ( ग्रावम )। ३ पुं. एक राजा; (विपा १, ६-पत ६४)। 'दामकंड, 'दामगंड पुंन [ °दामकाण्ड ] १ शोभा वाली मालाख्रों का समूह; (जं ५)। २ एक देव-विमान; (सम ३१)। °दामगंड पुंन [ °दामगण्ड ] शोभावाली मालाओं का दगडाकार समूह; (जं ५)। °देवी स्त्री [ °देवो ] १ देवी-विशेष; (राज)। २ लच्मो; (धर्मवि १४७)। °देवीनंदण पुं [ °देवी-नन्दन ] कामदेव; (धर्मवि १४७)। "नंदण पुं [ "नन्दन ] १ कामदेव; २ वि. श्री से समृद्ध; ( सुपा २३४; धम्म १३ टी)। "नयर न ["नगर] दिच्चिया देश का एक शहर; (कुमा), देखो °णयर। °निलय पुं [ °निलय ] वासुदेव; ( पउम ३८, ३० ), देखो °णिलय । °पद्ट पुं [ °पद्ट ] नगर-शेठाई का सूचक एक राज-चिह्न; (सुपा २८३)। °पन्त्रय पुं [ °पर्वत ] पर्वत-विशेष; ( वजा ६८ )। °पह र्ण पुं [ °प्रभ ] एक प्रसिद्ध जैन आचार्य छोर ग्रन्थकार; (धर्मवि १५२)। °पाल देखो °वाल; (सिरि ३४)। °फल पुं िफल विल्व-वृत्तः; (कुमा), देखो °हल। °भूइ पुं [ °भूति ] भारतवर्ष में होने वाले छठवें चक्रवर्ती राजा: (सम १५४)। भ देखो भंत; (उप पृ ३७४)। °मई स्त्री | °मती | १ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज की एक पत्नी; (पउम ६,३)। २ एक राज-पत्नी; (महा)। ३ एक सार्थवाह-कन्या; (महा )। °मंगल पुं [ °मङ्गल ] ं दक्तिमा भारत का एक देश; ( उप . ७६८ टी ) । °मंत वि [ °मत् ] १ शोभा वाला, शोभा-युक्त; (कुमा)। २ पुं. तिलक वृक्त; ३ ग्राक्षत्थ वृक्त; ४ विष्णाः; ५ शिव, महादेव; ६ श्वान, कुत्ता; (हे २, १५६; षड्)। °मलय न [ °मलय ] वैताद्य की दिल्या-श्रेगी में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। °महिअ पुंन [ °महिक ] एक देव-विमान; (सम २७)। °महिआ स्त्री [°महिता] एक पुष्करिग्गी; (इक)। °माल पुं [°माल] एक प्रसिद्ध वंश; ( कुप्र १४३ )। °मालपुर न [ °मालपुर ] एक नगर; (ती १५)। °यंठ देखो °कंठ; (गउड)। °यंदल देखो °कंदलगः; ( पगह १, १—पत ७ )। °वइ पुं [ °पित ] श्रीकृष्ण, वासुदेव; ( सम्मत्त ७५ )। °वच्छ पुं [ °वत्स ] १ जिनदेव त्रादि महापुरुषों के हृदय का

एक ऊँचा ऋवयवाकार चिह्न; ( ऋौप; सम १५३; महा)। २ महेन्द्र देवलोक के इन्द्र का एक पारियानिक विमान; (ठा ८--पत ४३७)। ३ एक देव-विमान; (सम ३६; देवेन्द्र १४०; श्रौप )। °वच्छा स्त्री [ °वत्सा ] भगवान् श्रेयांसनाथजी की शासन-देवी; (संति ह)। °वडिंसय न [ °अवतंसक ] सौधर्म देवलोक का एक विमान; (राज )। °वण न [ °वन ] एक उद्यान; ( श्रंत ४ )। °वण्णी स्त्री [ °पर्णो ] वृत्त-विशेष; (परारा १—पत ३१)। °वत्त ( अप ) देखो "मंत; ( भवि )। "वद्धण पुं [ "वर्धन ] एक राजा; (पडम ४, २६)। °व्य पुं [ °वद ] पन्नि-विशेष; (दे १, ६७; ८, ५२ टो)। °वारिसेण पुं [ °वारिषेण ] ऐरवत वर्ष में होने वाले चीवीसवे ' जिनदेव; (पव ७)। वाल पुं[ पाल ] १ एक प्रसिद्ध जैन राजा; (सिरि ३१७)। २ राजा सिद्धराज के समय का एक जैन महाकवि; (कुप्र २१६)। °संभूआ स्त्री [ °संभूता ] पत्त की छठवीं रात; ( सुज १०, १४) °सिबय पुं [ °सिवय ] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न दूसरे जिनदेव; (पव ७)। °सेण पुं [°षेण] एक राजा; ( उप १८६ टी )। °सेल पुं [°शैल ] हन्मान; (पउम १७, १२०)। °सोम पुं [ °सोम ] भारतवर्ष में होने वाला सातवाँ चऋवर्ती राजा; (सम १५४)। °सोमणस पुंन [ °सोमनस ] एक देव-विमान; ( सम २७)। °हर न [ °गृह ] भंडार; (श्रा २८)। °हर पुं िश्वर ] १ भगवान पार्श्वनाथ का एक मुनि-गरा; २ भगवान पार्श्वनाथ का एक गगाधर-मुख्य शिष्य; (कप्प)। ३ भारतवर्ष में श्रातीत उत्सर्पियाी काल में उत्पन्न सातवें जिनदेव; ४ ऐरवत वर्ष में वर्तमान भ्रवसर्पिग्री काल में उत्पन्न वीसवें जिनदेव; ( पव ७; उप ६८६ टी )। ५ वासुदेव; ( पडम ४७, ४६; षड् ) । °हर वि [ °हर ] श्री को हरगा करने वाला; (कुमा)। <sup>°</sup>हल न [ <sup>°</sup>फल ] विल्व फलः (पात्र ), देखो °फल । सिरिअ पुं [श्रीक, श्रीयक ] स्थूलमद्र का छोटा भाई स्रोर नन्द राजा का एक मन्त्री; (पिंड)। सिरिअ न [ स्वैर्थ ] स्वच्छन्दता; ( मै ७३ )। सिरिंग पुं [दे] विट, खम्पट, कामुक; (दे ८, ३२)। सिरिद्ह पुंस्ती [दे] पित्तर्यों का पान-पात; (पात्र; दे ५, ३२)। सिरिमुह वि [ दे ] मद-मुख, जिसके मुह में मद हो वह;

```
(दे ८, ३२)।
सिरिया देखो सिरी: (सम १५१)।
सिरिली स्त्री [ दे. श्रीली ] कन्द-विशेष; (उत्त ३६,
 85)।
सिरिवच्छीव पुं [ दे ] गोपाल, ग्वाला; ( दे ८, ३३ )।
सिरिवय पं [दे] हंस पत्ती; (दे ८, ३२)।
सिरिवय देखो सिरि-वय।
सिरिस पं [शिरीष ] १ वृत्त-विशेष, सिरसा का पेड़:
 (सम १५२; हे १, १०१)। २ न सिरसा का फूल;
  (कुमा)।
सिरी स्त्री [ श्रो ] १ लच्मो, कमला; (पात्रा; कुमा )। २
 संपत्ति, समृद्धि, विभवः ( पाद्यः कुमा) । ३ शोभाः (त्र्रौपः
 राय: कुमा )। ४ पद्महद की म्राधिष्ठाली देवी: (ठा २,
  ३-पत ७२)। ५ उत्तर रुचक पर रहने वाली एक
 दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८--पल ४३७ )। ६ देव-प्रतिमा-
 विशेष: ( गाया १, १ टी-पत ४३)। ७ भगवान
  कुन्थुनाथजी की माता का नाम; (पव ११)। ८ एक
  श्रेष्ठि-कन्या; (कुप्र १५२)। ह एक श्रेष्ठि-पत्नी; (कुप्र
  २२१)। १० देव, गुरु आदि के नाम के पूर्व में लगाया
  जाता त्र्यादर-सूचक शब्द; ( पव ७; कुमा; पि ६८ )।
  ११ वार्गी; १२ वेष-रचना; १३ धर्म त्रादि पुरुषार्थ; १४
  प्रकार, भेद; १५ उपकरण, साधन; १६ बुद्धि, मित; १७
  अप्रधिकार; १८ प्रभा, तेज; १६ कीर्ति, यश; २० सिद्धिः
  २१ वृद्धिः २२ विभूतिः २३ लवङ्ग, लोंगः, २४ सरल वृत्तः
  २५ बिल्व वृत्तः; २६ त्रोषधि-विशेषः; २७ कमल, पद्मः ( हे
  २, १०४)। देखो सिअ, सिरि°, सी = श्री।
सिरोस देखो सिरिस; ( गाया १, ६-पत १६०; श्रीप:
  कुमा )।
सिरोसित्र पुं [ सरोस्रंप ] सर्प, साँप; ( स्त्रा १, ७, १५;
  पि ८१; १७७)।
सिरो° देखो सिर = शिरस्। °धरा (शौ) देखो °हरा;
  .
( पि ३४७ )। °मणि पुं [ °मणि ] प्रधान, अप्रग्राी,
  मुरुयः; "त्र्रालसिसरोमग्गी" ( गा १७०; सुपा ३०१; प्रास्
  २७)। °रुह पुं [ °रुह ] केश, बाल; (पात्र )। °विअणा
  स्त्रो [ °वेदना ] सिर की पोड़ा; (हे १, १५६)। °वित्थ
  देखो सिर-बित्थः; (राज )। °हरा स्त्री [ °घरा ] ग्रीवा,
  डोक; (पाञ्च; खाया १, ३; स ८; ग्रमि २२४)।
सिल<sup>°</sup> देखो सिला; (कुमा)। °प्पवाल न [ °प्रवाल ]
```

```
विद्रुमः ( ग्रीप )।
सिलंब देखो सिलंब; (पात्र)।
सिलय पं दि ] उञ्छ, गिरे हुए श्रन्न-कर्यों का ग्रह्या; \
 (दे 5, ३०)।
सिला स्त्री [शिला ] १ सिल, चट्टान, पत्थर; (पात्र);
 प्राप्त; कप्प; कुमा )। २ त्र्योला; (दस ८, ६)। °जउ
 पंन [ °जत ] शिलाजित, पर्वतों से उत्पन्न होने वाला
 द्रव्य-विशेष, जो दवा के काम में त्राता है, शिला-रसः
 ( उप ७२८ टी: धर्मवि १४१ )।
सिलाइच्च पुं [ शिलादित्य ] वलभीपुर का एक प्रसिद्ध
 राजा; (ती १५)।
सिलागा देखो सलागा; ( सं ८४ )।
सिलाघ (शौ) नीचे देखो। कु—सिलाघणीअ: (प्रयौ
  1(03
सिळाइ सक [ श्ळाघ् ] प्रशंसा करना। कृ—सिळाहणिजः
 (रयसा १६)।
सिलाहा स्त्री [श्लाघा ] प्रशंसा; ( मै ८८ )।
सिलिंद पुं [ शिलिन्द ] धान्य-विशेष; ( पव १५६; संबोध 🏲
 ४३; श्रा १८; दसनि ६, ८)।
सिलिध पुंन [शिलीन्ध ] १ वृत्त-विशेष, छलक वृत्त,
 भूमिस्फोट वृत्तः; ( गाया १, १—पत्न २५; ६—पत्न
  १६०; श्रौप; कुमा )। २ पुं. पर्वत-विशेष; (स २५२)।
  ्रैनिलय पुं [ °िनलय ] पर्वत-विशेष; ( स ४२४ )।
सिलिंब पुं [ दे ] शिशु, बचा; ( दे ८, २०; सुर ११,
  २०६; सुपा ३४ )।
सिलिट्ड वि [शिलप्ट] १ मनोज्ञ, सुन्दरः, ''श्रद्क तिवसप्प-
  मार्गामञ्यसुकुमालकुम्मसंठियसिलिट्ठचरगा" (पयह १,
  ४---पत ७६)। २ संगत, सुयुक्त; ( ग्रीप )। ३ श्रालि-
  ङ्गितः; ४ संसृष्टः; ५ श्लोषालंकार-युक्तः; (हे २, १०६ः;
  प्राप्त )।
सिलिपइ देखो सिलिवइ; (राज)।
सिलिम्ह पुंस्री [ श्लेष्मन् ] श्लेष्मा, कफ; ( हे २, ५५;
  १०६; पि १३६)। देखो सेम्ह।
सिलिया स्त्री [शिलिका] १ चीरैता आदि तृगा, श्रोषधि-
  विशेष; २ पाषाण-विशेष, सस्त्र को तीच्या करने का
  पाषाणा; ( गाया १, १३—पत १८१ )।
 सिलिसिअ देखो सिलिट्ठ; ( कुमा ७, ३५ )।
 सिळिवइ वि [ श्ळीपदिन् ] श्लीपद-नामक रोग वाला,
```

जिससे पैर फ़ला हुआ और कठिन हो जाता है उस रोग से युक्त; ( ग्राचा; वृह १ )। सिलीमुह पुं [ शिलीमुख ] १ वागा, तीर; (पात्र); सुर ६, १४)। २ रावरा का एक योद्धाः ( पडम ५६, ३६)। सिळीस देखो सिळेस=श्लिष्। सिलीसइ; (भिव )। सिलीसंति; ( स्त्र २, २, ५५ )। सिलुच्चय पुं [शिलोच्चय ] १ मेर पर्वतः (सुज ५)। २ पर्वत, पाहाड़; (रंभा)। सिलेच्छिय पुं [शिलेखिक ] मत्स्य-विशेषः ( जीव १ ं टी---पल ३६)। सिलेम्ह देखो सिलिम्ह; (पङ्)। सिलेस सक [ श्लिय्] आलिङ्गन करना, भेटना। सिलेसइ; (हे ४, १६०)। सिलेस पुं [ ग्लेप ] १ वज्रलेप त्रादि संधान; ( स्त्रान १८५)। २ प्रालिङ्गन, भेटः (सुर १६, २४३)। ३ संसर्गः; ४ दाहः; (हे २, १०६ः; पड् )। ५ एक शब्दालंकारः; ( सुर १, ३६; १६, २४३ )। र्विलेस देखो सिलिम्हः ( श्रनु ५ )। सिलोअ ) पुं [ श्लोक ] १ कविता, पद्य, काव्य; ( मुद्रा सिलोग ) १६८; सुपा ५६४; श्रजि ३; महा)। २ यश, कीर्ति; (सम्र १, १३, २२; हे २, १०६)। ३ कला-विशेष, कवित्व, काव्य बनाने की कला; ( श्रीप )। सिलोच्चय देखो सिलुच्चय; ( पात्र; सुर १, ७; राज )। स्तिहरू पुं [दे] १ कुन्त, वर्छा, शस्त्र-विशेष; ( सुपा ३११; कुप्र २८; काल; सिरि ४०३)। २ पोत-विशेष, एक प्रकार का जहाज; (सिरि ३८३)। सिहला देखो सिला। °र पुं [ °कार ] शिलावट, पत्थर घड़ने वाला शिल्पी; (ती १५)। सिल्हग न [ सिह्न ] गन्ध-द्रव्य विशेप: ( राज )। सित्हा स्त्री [दे] शीत, जाड़ा; (से १२, ७)। सिच न [शिव ] १ मङ्गल, कल्याणः, २ सुखः, (पात्रः, कुमा; गडड )। ३ अहिंसा; ( पगह २, १-पत ६६ )। ४ पुन. मुक्ति, मोन्न; (पात्र्य; सम्मत्त ७६; सम १; कप्प; ग्राप: पडि )। ५ वि. मङ्गल-युक्त, उपद्रव-रहित; ( कप्प; श्रीप; सम १; पडि )। ६ पुं. महादेव; ( ग्राया १, १-पल ३६; पात्रा; कुमा; सम्मत्त ७६)। ७ जिनदेव, तीर्थंकर, अर्हनः ( पडम १०६, १२ )। ८ एक राजिष, जिसने भगवान् महावीर के पास दीचा ली थी; (ठा ८--पत

४३०; भग ११, ६ )। ६ पाँचवें वासुदेव तथा वलदेव का पिता; ( सम १५२ )। १० देव-विशेष: ( राय: ग्राग्रा )। ११ पीष मास का लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६)। १२ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३)। १३ छन्द-विशेष; (पिंग)। "कर न [ "कर ] १ शैलेशी अवस्था की प्राप्ति; २ मुक्ति-मार्ग; (सूत्र्यनि ११५)। "गइ स्त्री ["गति] १ मुक्ति, मोकः; २ वि. मुक्त, मुक्ति-प्राप्तः; (राज)। ३ पुं भारत वर्ष में श्रतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न चौदहवें जिन-देव; ( पव ७ )। °तित्था न [ °तीर्थ ] काशो, वनारसः ( हे ४, ४४२ )। "नंटा स्त्री [ "नन्दा ] त्र्यानन्द-श्रावक की पत्नी; ( उवा )। भूइ पु िभूति ] १ एक जैन महर्षि; (कप्प)। २ वोटिक मत – दिगंबर जैन संप्रदाय--का स्थापक एक मुनि: (विसे २५५१)। °रित्त स्त्री [ "रात्रि ] फाल्गुन ( गुजराती माघ ) मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि; (सिट्ठ ७८ टी )। 'सेण पुं िसेन ] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक ऋईनः; ( सम १५३ )। सिवंकर पुं [शिवङ्कर] पाँचवें केशव का पिता; (पउम २०, १८२)। सिवक ) पुं शिवक । १ घड़ा तैयार होने के पूर्व की सिवय ∫एक अवस्था; (विसे २३१६)। २ वेलन्धर नागराज का एक आवास-पर्वतः ( इक )। सिवा स्त्री [शिवा ] १ भगवान नेमिनाथजी की माता का नाम; (सम १५१)। २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक श्रम-महिषी; (ठा ५--पत ४१६; गाया २--पत २५३)। ३ पनरहवें जिनदेव की प्रवर्तिनी--मुख्य साध्वी; (पव १)। ४ शृगाली, मादा सियार: ( श्रयाः; वजा ११८ )। ५ पार्वती; (पाद्य)। सिवाणंदा देखो सिव-नंदा; ( उवा १। सिवासि पुं [ शिवाशिन् ] भरतचेत में अतीत अवसर्पिग्गी-काल में उत्पन्न वारहर्वे जिनदेव; (पव ७)। सिविण देखो सुमिण; । हे १, ४६; प्राप्त; रंभा; कुमा; कप्पू )। सिविया स्त्री [शिविका] मुखासन, पालकी, डौलो; (कप्प; च्यीप; महा )। सिविर न [शिविर ] १ स्कन्धावार, सैन्य-निवास-स्थान, छावनी; (कुमा)। २ सैन्य, सेना, लश्कर; (सुपा ६)। सिव्य सक. [ सीच् ] सीना, साधना । सिव्यइ; (षड्; विसे १३६८)। भ्वि—सिन्विस्सामि; ( प्राचा १, ६,

```
३,१)।
सिव्व देखो सिव=शिव; (प्राकृ २६; संचि १७)।
सिन्त्रिअ वि [ स्यूत ] सिया हुन्नाः; ( पव ६२ )।
सिव्यिणी
          क्षी [दे] सूची, सूई; (दे ८, २६)।
सिन्त्री
सिस देखो तिलेस = श्लिष्। सिसइ; ( षड्)।
सिसिर न [दे] दिध, दही; (दे ८, ३१; पात्र )।
सिसिर पुं [शिशिर] १ ऋतु-विशेष, माघ तथा फागुन का
 महिना: ( उप ७२८ टी: हे ४, ३५७ )। २ माघ मास का
 लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। ३ फागुन मास;
 "सिसिरो फग्गुरामाहो" (पात्र)। ४ वि. जड़, ठंढ़ा,
 शीतलः (पात्रः; उप ७६८ टी )। ५ हलकाः; (उप ७६८
 टी)। ६ न. हिम; (उप ६८६ टी)। °िकरण पुं
 ि किरण ] चन्द्रमा; ( धर्मवि ५ )। °महीहर पुं
 ि भहीधर ] हिमालय पर्वतः ( उप ६८६ टी )।
सिसिरही देखो सिस्सिरिही; (राज)।
सिसु पुंन [शिशु ] बालक, बच्चा; (सुपा ५८८; सम्मत्त
 १२२), "सा खाइ पायमेकः सिस्चि वीयं पढमपहरे"
 ( कुप्र १७३ )। °आल पुं [ °काल ] वाल्य, वाल-काल;
 (नाट—चैत ३७)। °नाग पुं [ °नाग ] स्तूद्र कीट-
 विशेष, त्र्रालस; ( उत्त ५, १० )। °पाल पुं [ °पाल ]
 एक प्रसिद्ध राजा; ( ग्णाया १, १६--पत २०८; सूत्र १,
 ३, १,१; उप ६४८ टी; कुप्र २५६)। °यव पुंन [ °यव ]
 तृर्ण-विशेष; ( पर्गण १—पत ३३ )। °वाल देखो °पाल;
 ( सूत्र १, ३, १, १ टी )।
सिस्स पुंस्री [शिष्य] १ चेला, छात्न, विद्यार्थी; ( ग्णाया
 १, १-पत ६०; स्म्रानि १२७); स्त्री- रस्ता, रिसणी:
 ( मा ६; गाया १, १४—पत्र १८८ )।
सिस्स देखो सीस=शीर्षः ( सम ५० )।
सिस्सिरिली स्त्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, ६८)।
सिह सक [ स्पृह् ] इच्छा करना, चाहना। सिहइ; ( हे ४,
 ३४; प्राकृ २३ )। कृ—सिहणिज्ञ; ( दे ८, ३१ टी )।
सिह पुं [दे] भुजपरिसर्प की एक जाति; (सूत्र २, ३,
 २५ ) ।
सिहंड पुं [शिखण्ड] शिला, चूला, चोटी; (पाश्र;
 अभि १५१)।
सिहंडइल्ल पुं [दे] १ वालक, शिशु; २ दिधसर, दही
 की मलाई; ३ मयूर, मोर; (दे ८, ५४)।
```

```
सिहंडहिल्ल पुं [ दे ] वालक, यचा; ( पड् )।
सिहंडि वि शिखण्डिन् ] १ शिखा-धारी; ( भत्त १००;
 श्रोप)। २ पुं. मयूर-पत्ती, मोर; (पात्रा; उप ७२८ टी ) 🛴
 ३ विष्णुः ( सुपा १४२ )।
सिहण देखो सिहिण; (रंभा)।
सिहर न [शिखर] १ पर्वत के ऊपर का भाग, शृङ्ग:
 ( पात्र); गउड; सुर ४, ५६; से ६, १८ )। २ त्राय भागः
 ( गाया १, ६)। ३ लगातार त्राठाईस दिनों के उपवास:
 ( संबोध ५८ )। °अण वि [ °चण ] शिखरों से प्रसिद्ध:
 (से ६, १८)।
सिहरि पुं [शिखरिन्] १ पहाड़, पर्वत; (पात्र्य; सुपा
 ४६)। २ वर्षधर पर्वत-विशेषः; (ठा २, ३--पत्र ६६;
 सम १२; ४३ ) । ३ पुंन कूट-विशेप; ( ठा २, ३-पत
 ७०)। भवह पुं िपति ] हिमालय पर्वतः (से ८.
 १(१३
सिहरिणो ) स्त्री [दे. शिखरिणी] मार्जिता, खाद्य-
सिहरिल्ला\int विशेष, दहो-चीनी च्रादि से वनता एक्
  तरह का मिष्ट खाद्य; ( दे १, १५४; ८, ३३; पगह र्र,
  ५—पत १४८; पव ४; पभा ३३; कस; सया )।
सिहली ) स्त्री [शिखा] १ चे।टी, मस्तक पर के बालों
सिहा ∫ का गुच्छा; (पंचा १०, ३२; पव १५३; पाश्र;
  गाया १, ५—पत १०८; संबोध ३१)। २ ऋमि की
 ज्याला; (पाष्प्र; कुमा; गउड )।
सिहाल वि [शिखावत्] शिखा वाला, शिखा-युक्तः;
  (गउड)।
सिहि पूं [शिखिन्] १ अमि, आगः, (गा १३; पाअः
  सुपा ५१६)। २ मयूर, मोर; ( पात्र्य; हेका ४५; गा ५२;
  १७३)। ३ रावण का एक सुभट; ( पउम ५६, ३०)।
  ४ पर्वत; ५ ब्राह्मरा; ६ मुर्गा; ७ केंतु ग्रह; ८ वृत्त; ६
  ग्रश्व; १० चिलक-वृत्तः; ११ मयूरशिखा-वृत्तः; १२ वकरे
  का रोम; १३ वि. शिखा-युक्त; ( अगु १४२)।
सिहि पुं[दे] कुक्कुट, मुर्गा; (दे८, २८)।
सिहिअ वि [ स्पृहित ] ग्रभिलिषतः ( कुमा )।
सिहिण पुंन [ दें ] स्तन, थन; ( दे ८, ३१; सुर १, ६०;
 पात्र, षड्; रंभा; सुपा ३२; भवि; हम्मीर ५०; सम्मत्त १६१)।
सिहिणी स्त्री [ शिखिनी ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) ।
सिही ( अप ) स्त्री [ सिही ] छन्द-विशेष: ( पिंग )।
सी (अप) स्त्री [श्री] छन्द विशेष; (पिंग)। देखो
```

सिरो। सीथ श्रक [सद्] १ विपाद करना, खेद करना। २ थकना। ३ पीडित होना, दुःखी होना। ४ फलना, फल सगना । सीम्राइ, सीम्नंति; (पि ४८२; गा ८७४) ''जया सीवन्नि सीयइ" ( पिंड ८२ ), "सीयंति य सञ्बन्धंगाईं" ( मुर १२, २)। वकु-सीअंतः ( पात्र ५०७: सुपा ५१०; कुम ११८)। सीअ न [ दे ] सिक्थक, मोम; ( दे ८, ३३ )। सोअ वि [ स्त्रीय ] स्वकीय, निज का; ["सीयतेयलेस्सा-पडिसाहरख्ट्ठयाए", ''सीत्रोसिखा तेयलेस्सा'' (भग १५-पत ६६६ )। ्सीअ देखो सिअ == सित; "सीच्रासीच्रं" ( प्राप्र )। -सोअ पुंन **िशीत** ] १ स्पर्श-विशेष, ठंढ़ा स्पर्श; ( ठा १— पल २५; पय ८६)। ३ हिम, तुहिन; (सं ३, ४७)। ३ शीत-काल; (राज)। ४ ठंड़, जाड़ा; (ठा ४, ४---पत २८७; श्रीप; गउड; उत्त २, ६)। १ कर्म-विशेप, शीत स्पर्श का कारण-भूत कर्म; (कम्म १, ४१; ४२)। ६ वि. शीतल, टंढ़ा; ( भग; च्रौप; गाया १, १ टी-पन ४)। ७ पुं. प्रथम नरक का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ४)। ८ न तप-विशेष, त्र्यायंविल तपः ( संवोध ५८ )। ह वि. त्रानुकुलः; ( स्त्रा १, २, २, २२ ) । १० न. सुखः; ( आचा )। °घर न [ °गृह ] चक्रवर्ती का वर्धिक-निर्मित वह घर जहाँ सर्व ऋतु में स्पर्श की अनुकृत्वता होती है; ( वव ३ )। °च्छाय वि [ °च्छाय ] शीतल छाया वाला; ( ऋोप; याया १, १ टी-पत ४)। °परीसह पुं ॅं[ °परोपह ] शीत की सहना; ( उत्त २, १ ) । °फास:∶पुं िस्पर्श रेंढ, जाड़ा, सर्दी; (श्राचा)। °सोआ स्त्री [ °श्रोता, स्त्रोता ] नदी-विशेष; ( इक; ठा ३, ४—पत्र १६१)। °ालोअअ पुं [ शलोकक] १ चन्द्रमा; २ शीतकाल, हिम-ऋतु; ( से ३, ४७ )। 'सीअ° देखो सीआ=शीता। 'प्पवाय पुं [ 'प्रपात ] द्रह-विशेष, जहाँ शीता नदी पहाड़ पर से गिरती हैं; (ठा २, ३---पत ७२)। सीअ° देखो सीआ=सीता; ( कुमा )।

सीअउरय पुं [ दे शीतोरस्क ] गुल्म-विशेष; "पत्तउर-सीयउरए हवइ तह जवासए य बोधन्वे" ( पराग १---पल ३२)।

स्तीक्षण न [ सद्न] हैरानी; ( सम्मत्त १६६ )।

सीअणय न [दे] १ दुग्ध-पारी, दूध दोहने का पाल; २ श्मशान, मसान; ( दे ८, ५५ )। सीअर पुं [ शोकर ] १ पवन से ज्ञिप्त जल, फ़हार, जल-कगा; ( हे १, १८४; गउड; कुमा; सगा )। २ वायु, पवन; ' ( हे १, १८४; प्राकु-८४ )। सीअि वि [शीकरिन् ] शीकर-युक्तः; (गउड)। सीअल पुं [ शीतल ] १ वर्तमान अवसर्पिणी काल के दसवें जिन-देव; (सम ४३; पिड)। २ कृष्या पुद्रल-विशेप; (सुज २०)। ३ वि. ठंढ़ा; (हे ३, १०; कुमा; गउड; रयगा ५७)। सोअलिया स्त्री [शीतलिका ] १ ठंडी, शीतला; • ''सीयलियं तेत्र्यलेस्सं निसिरामि'' (भग १५--पत ६६६)। २ लृता-विशेषः ( राज )। ्रसींअहिल पुंस्त्री [दे] १ हिमकाल का दुर्दिन; २ वृत्त-विशेप; ( दे ८, ५५ )। सोआ स्त्री [शोता ] १ एक महा-नदी; ( सम २७; १०२; इक )। २ ईषत्प्राग्भारा-नामक पृथिवी, सिद्ध-शिला; (इक)। ३ शीताप्रपात द्रह की अधिष्ठाती देवी; (जं ४)। ४ नील पर्वत का एक शिखर; ५ माल्यवत् पर्वत का एक कूट; (इक)। ६ पश्चिम रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ५--पत ४३६)। भुह न [ °मुख] एक वन; (जं४)। सीआ स्त्री [सीता] १ जनक-सुता, राम-पत्नी; (पडम ३८, ५६)। २ चतुर्थ वासुदेव की माता का नाम; (पउम २०, १८४; सम १५२)।३ लाङ्गल-पद्धति, खेत में हल चलाने से होती भूमि-रेखा; (दे २, १०४)। ४ ईपत्प्राग्भारा-नामक पृथिवी; ( उत्त ३६, ६२; चेइय ७२५)। ५-६ नील तथा माल्यवत् पर्वतों के शिखर-विशेष; (इक)। ७ एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ८)। सीआ देखो सिविया; ( कप्प; भ्रौप; सम १५१ )। सीआण देखो मसाण=शमशान; ( हे २, ८६; वव ७ )। सीआर देखो सिक्कार; (गाया १, १—पत ६३)। सीआला स्त्री [सप्तचत्चारिंशत् ] सेंतालीस, ४७; (कम्म ६, २१)। सीआलोस स्नोनः जपर देखो; ( पि ४४५; ४४८ ), स्री— °सा; ( सुज २, ३—पत ५१ )। सीआव सक [सादय्] शिथिल करना । 'सीयावेड

विहारं" ( गच्छ १, २३ )।

्रसीइआ स्त्री [ दे ] भडी, निरन्तर वृष्टि; ( दे ८, ३४ )। सीइय वि [ सन्न ] खिन्न, परिश्रान्त; ( स ८५ )। सीई स्त्री [ दे ] सीढ़ी, निःश्रेग्गि; ( पिंड ६८ )। ्सीउग्गय वि [ दे ] सुजात; ( दे ८, ३४ )। सीउट्ट न [ दे ] हिम-काल का दुदिन; ( षड् )। सीउण्ह न [ शीतोष्ण ] १ ठंढ़ा तथा गरम; २ अनुकूल तथा प्रतिकृत्तः; ( सूच्च १, २, २, २२; पि १३३ )। सीउहल देखो सीउद्द; (षड्)। सीओअ° देखो सीओआ। °प्पवाय पुं [ °प्रपात ] कुगड-विशेष, जहाँ शीतोदा नदी पहाड़ से गिरती है; (जं ४— पत ३०७)। °दीच पुं िद्धोप ] द्वीप-विशेष; ( जं ४— पत्र ३०७ )। सीओआ स्त्री [ शीतोदा ] १ एक महा-नदी; (ठा २, ३-पत्र ७२; इक; सम २७; १०२)। २ निषध पर्वत का एक कूट; (ठा ६--पत ४५४)। सीकोत्तरी स्त्री [दे] नारी, स्त्रो, महिला; (सिरि ३६०)। सीत देखो सीअ=शीत; ( ठा ३, ४-पल १६१ )। सीता देखो सीआ = शीता, सीता; (ठा ८--पन ४३६; ६-पन ४५४)। सीतालीस देखो सीआलीस; ( सुज २, ३—पत ५१ )। सीतोद° देखो सीओअ°; ( ठा २, ३—पत ७२ )। सीतोदा ) देखो सीओआ; ( पगह २, ४-पत १३०; सीतोया. सम ८४)। सीदण न [ सदन ] शैथिल्य, प्रमत्तता; ( पंचा १२, ४६)। सीधु देखो सीहु; ( गाया १, १६—पत २०६; उवा )। सीभर देखो सीअर; ( प्राप्र; कुमा; हे १, १८४; षड् )। ्रस्तीभर वि [ दे ] समान, तुल्य; ( ऋग्णु १३१ )। सीमआ स्त्री [सीमन्] १ मर्योदा; २ ऋविध; ३ स्थिति; ४ दोतः ५ वेला, समयः ६ श्रयण्डकोष, पोताः (षड्)। देखो सोमा। सीमंकर पुं [सोमङ्कर] १ इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम; (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत च्रेत के भावी द्वितीय कुलकर; (सम १५३)। ३ वि. मर्यादा-कर्ताः ( सूच्र २, १, १३ )। सीमंत पुं [ सीमन्त ] १ बालों में बनाई हुई रेखा-विशेष; (से ६, २०; गउड; उप ७२८ टी)। २ अपर काय; (गउड ८५)। ३ ग्राम से लगी हुई भूमिका श्रन्त, सीम, गाँव का पर्यन्त भाग; ( गउड २७३; २७७; उप ७२८

टी )। ४ सीमा का अन्त, हद्द; "एसो चिय सीमंतो गुणाण दूरं फुरंताण" ( गउड)। सीमंत पुं [ सीमान्त ] १ सीमा का अन्त भाग, गाँव का पर्यन्त भागः ( गउड ३६७; ४०५ )। २ हद्दः ( गउड / **५५**६)। सीमंत सक [ दें सीमान्तय् ] वेचना । संक्र— सोमंतिऊणः (राज)। सीमंतग ) पुं [सोमन्तक] प्रथम नरक-भूमि का एक सोमंतय ) नरका-वास, नरक-स्थान; (निचू १; ठा ३, १— पल १२६; सम ६८ )। °८पभ पुं [ 'प्रभा ] सीमन्तक नरकावास को पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास; ( देवेन्द्र २०)। भिज्ञिम पुं [ भध्यम ] सीमन्तक की उत्तर तरफ स्थित एक नरकावास; ( देवेन्द्र २० )। भवसिट्ठ पुं [ भवशिष्ट ] सीमन्तक की दिज्ञा दिशा में स्थित एक नरकावास; ( देवेन्द्र २१)। °ावत्त पुं ि वर्त ] सीमन्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकावास; (देवेन्द्र २१)! सीमंतय न [दे] सोमंत—वालों को रेखा-विशेष—मं पहना जाता ऋलंकार-विशेष; ( दे ८, ३५ )। सीमंतिअ वि [ सीमन्तित ] खिएडत, छिन्न; ( पात्र )। सीमंतिणी स्त्री [ सीमन्तिनी ] स्त्री, नारी, महिला; ( पात्र्य; उप ७२८ टी; सम्मत्त १६१; सुपा ७ )। सीमंधर पुं [सीमन्धर ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष; ( पडम ३, ५३ )। २ ऐरवत वर्ष का एक भावी कुलकर; (सम १५३)। ३ पूर्व-विदेह में वर्तमान एक ऋहेन देव; (काल )। ४ एक जैन मुनि जो भगवान सुमतिनाथ के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पउम २०, १७)। ए भगवान् शीतलनाथ जी का मुख्य श्रावक; (विचार ३७८)। ६ वि. मर्यादा को धारण करने वाला, मर्यादा का पालक; (स्त्रा २, १,१३)। सीमा स्त्री [सीमा ] देखो सीमआ; (पात्र); गा १६८; ७५१; काल; गँउड )। °गार पुं [ °कार ] जलजन्तु-विशेष, गूाह का एक भेद; (पगह १,१-पत्न ७)। **ेधर** वि [ **ेधर** ] मर्यादा-धारक; ( पडि; हे ३, १३४ )। °छ वि [ °छ ] सीमा के पास का, सीमा के निकट-वर्ती; "सीमाला नरवङ्गो सन्वे ते सेवमावन्ना" (सुपा २२२; ३५२; ४६३; धर्मवि ५६ )। सीर पुंन [ सीर ] हल, जिससे खेत जोतते हैं; ( पडम

११२, ३२; कुमा; पडि), "संसयवमुहासीरा" (धर्मवि १६)। धारि वुं [धारिन् ] वलदेव, वलभद्र, राम; । पंडम २०, १६३)। "वाणि वृं [ "वाणि ] बही; (दे - बं ः २३; कुमा )। सीमंत पुं [ सीमन्त ] हल से फाड़ी हुई जमीन की रेखा; (दे)। सीरि पृ [ सीरिन् ] यलभद्र, यलदेव; (पाञ्च): सीनिश्र वि [ दे ] मिन्न; "सीरिश्री मिन्नी" (पात्र )। र्सान्ड नक [ शील्य् ] १ अभ्यास करना, आदत हालना । ः पानन करना। ''सोलेजा सीनमुजनं'' (हित १६), <sup>(भ्नास्त्रा</sup>लं सीलह पत्रजगहमोमां" (आ १६)। देखो नोलाव । सील न [ शोल ] १ चित्त का समाधान; "सीलं चित्तसमा-हानाजनस्त्रमां भगगाए एत्रं" ( उप ५६७ टो) । २ ब्रामचर्यः; ( प्रात् २२; ४१; १५४; १६६; आ १६; हित १६)। ६ महानि, स्यभावः; 'भीनं पर्यहे'' ( पाछ्य ), ''कनहसील'' (कुमा)। ४ मदाचार, चास्त्रि, उत्तम वर्तनः, (कुमाः, वंचा १४, १: पराह २, १--पत ६६)। १ चरित्र, वर्तन; 🔏 ( र २, १८४ )। ६ प्रहिंसा; ( पगह २, १—पल ६६)। ह पृं [ जिन् ] चित्र परिवाजक का एक भेद; (श्रीप)। इंढ वि [ीड्य ] गील-पूर्गी; (श्रीय ७८४ )। पिरिश्वर इन [ 'पिरगृह ] १ चारिल-स्थान; २ प्राहिसा; (पगह २, १—एव ६६)। भंत, विविविवत् शील-युक्तः ( भ्राना; श्रोय ७७७; श्रा ३६)। 'व्यय न [ भ्रत ] ष्ट्रमाञ्चतं, जैन श्रावकं के पालने योग्य श्राहिसा स्नादि पाँच वतः ( भग )। 'सालि वि [ 'शालिन् ] शील से शोभने यानाः (सुपा २४०)। सीत्यात्र नक [शोल्यम् ] तंतुरना करना । कर्म—सीलप्पए; सीतुष्ट न [दे] त्रपुस, खीरा, ककड़ी; (दे ८, ३५; सीच सक [ सीव्र] सीना, सिलाई करना, साधना। भवि— 🗲 नीविस्नामि; ( ग्राचा )। संक्-सीविजण; (स ३५०)। सीवणा त्री [ सोवना ] सीना, सिनाई; ( उप गृ २६८ )। ्सीयणों स्त्री [ दें] स्वी, स्ट्रैं; (गउड)। देखा सिन्विणी। सीवण्णों )स्त्री [श्रीपणों ] वृत्त-विशेषः (श्रोय ४४६ सोवर्न्स ) ही; पिंड ८१; ८२; उप १०३१ ही )। न्तीचित्र देखो सिन्चित्र; (सं १४, २८; दे ४, ७; श्रोवमा 144

सीस सक [शिष्] ? वध करना, हिंसा करना। २ शेष करना, वाकी रखना। ३ विशेष करना। सीसइ; (हे ४, २३६; पङ्)। सीस सक [ कथय् ] कहना। सीसइ; ( हे ४, २; भवि )। सीस न [ सीस ] धानु-विशेष, सीसा; ( हे २, २७ )। स्तीस देखों सिस्स=शिष्य; (हं १, ४३; कुमा; दं ४७; गाया १, ५—पत्न १०३)। स्रोस पुन [शीर्ष ] १ मस्तक, माथा; (स्वप्न ६०; पास, ३)। २ स्तवक, गुच्छा; ( य्राचा २, १, ८, ६)। ३ छन्द-विशेप; (पिंग)। °अ न [°क] शिरस्राया; (वंगाी ११०)। धड़ी स्त्री [धर्मी] सिर की हड़ी; (तंहु ३८)। पकंषिअ न [ प्रकम्पित ] संख्या-विशेष, महाजता को चीरासी लाख से गुनने पर जो संख्या जञ्ध हो वह; (इक)। 'पहेलिअ,स्त्रीन ['प्रहेलिक] संख्या-विशेष, शीर्षप्रहेलिकांग की चीरासी लाख से गुनने परं जो संग्ट्या लट्ध हो वह; (इक), स्त्री— °आ; (टा २, ४—पल ८६; सम ६०; श्रगा ६६)। <sup>°</sup>पहेलियंग न [ंप्रहेलिकाङ्गः] संख्या-विशेष, चूलिका को चौरासी जाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( टा २, ४—पल ८६; अगु ६६ )। 'पूरम, 'पूरय पुं [ °पूरक] मस्तक का आभरगाः; (राजः; तंदु ४१)। स्तिपक, ीस्अ ( श्रप ) पुंन [ क्रिपक ] छन्द-विशेप; (पिंग)। भवेढ पुं [भवेष्ट] गिले चमड़े आदि सं मस्तक की खपेटना; ( सम ५० )। सीस<sup>°</sup> देखी सास=शास्। सीसक्क न [दे शीर्प क ] शिरस्त्राण, मस्तक का कवच; (दे ८, ३४; से १४, ३०)। सीसम पुन [दे] सीसम का गाछ, शिरापा; (उप सीसय वि [दे] प्रवर, श्रेण्ठ; (दे ८, ३४)। सीसय न [सीसक] देखां सीस=सीस; (महा)। सीसवा स्त्रो [ शिशपा ] सोसम का गाछ; (परागा १— सीह देखी सिम्य=शीघ; (राज)। सोह पुं [सिंह] १ श्वापद जन्तु-विशेष, केसरी, मृग-राज; (पगह १, १—पल ७; प्रासू ५१; १७१)। २ वृत्त-विशेष, सहिं नने का पेड़; (हे १, १४४; प्राप्र)। ३ राशि-विशेष, मेप से पाँचवीं राशि; (विचार १०६)।

४ एक भ्रमुत्तर देवलोक-गामी जैन मुनि; (भ्रमु २)। प्र एक जैन मुनि जो घ्रायें-धर्म के शिष्य थे; (कप्पॅ)। ६ भगवान् महाबीर का शिष्य एक मुनि; (भग १५—पत ६८५)। ७ एक विद्याधर सामन्त राजा; ( पउम ८, १३२)। ८ एक श्रेष्ठि-पुत्तः (सुपा ५०६)। ६ एक देव-विमान; ( सम ३३;ं देवेन्द्र १४० )। १० एक जैन च्राचार्य जो रेवतीनक्त्त-नामक च्याचार्य के शिप्य थे; ( ग्रांदि ५१ ) । ११ छन्द-विशेष; (पिंग ) <sup>°</sup>उर न [ °पुर ] नगर-विशेष; ( सर्ग )। °कंत पुंन [ °कान्त ] एक देव-विमान; (सम ३३)। °कडि पुं [°किट] . रावर्ग का एक योद्धा; ( पउम ५६, २७ )। किण्ण पुं [ °कर्ण ] एक अन्तर्द्वीप; (इक)। °कण्णो स्त्री [ °कणीं ] कन्द-विशेष; (उत्त ३६, १००)। °केसर पुं [ °केसर ] १ भ्रास्तरगा-विशेष, जटिल कम्बल; ( ग्याया १, १-पत १३)।२ मोदक विशेष; ( ग्रांत ६; पिंड ४८२)। °गइ पुं [ °गति] स्रमितगति तथा म्रामितवाहन-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; ( ठा ४, १—पत्न १६८)। °गिरि पुं [°गिरि] एक प्रसिद्ध जैन महर्षि; ( उव; उप १४२ टी; पडि )। °गुहा स्त्री िगुहा ] एक चोर-पल्ली; (खाया १, १८—पत २३६)। °चूड पुं [ °चूड ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम प्, ४६ )। °जस पुं [ °यशस्] भरत चक्रवर्ती का एक पौत; (पंउम ५, ३)। °णाय पुं[ °नाद ] सिंह-गर्जन, सिंह की गर्जना के तुल्य त्र्यावाज; (भग)। °णिक्कोलिय न [°निक्रोडित] १ सिंह की गति; २तप-विशेष; (म्रंत २८)। °णिसाइ देखो °निसाइ; (राज )। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार, राज-प्रासाद का मुख्य दरवाजा; ( कुप ११६ )। °द्धय पुं [°ध्वज] १ विद्याधर-वंश का एक राजा; (पउम ५, ४३)। २ हरिषेगा र चक्रवर्ती के पिता का नाम; (पउम ५, १४४)। "नाय देखो °णाय; ( पगह १, ३—पत ४५ )। °निकीलिय, २८; गाया १, ८—पत्र १२२ ) ।:°निसाइ [°निषादिन्] सिंह की तरह बैठने वाला; (सुज १०, ८ टी )। °णिसिज्जा स्त्री [ °निषद्या ] भरत चक्रवर्तीने त्र्यष्टापद पर्वत पर वनवाया हुन्त्रा जैन मन्दिर; (ती ११)। °पुच्छ न [ °पुच्छ ] पृष्ठ-वर्घ, पीठ को चमझी; ( सूत्रानि ७७ )। "पुच्छण न [ "पुच्छन ] पुरुष-चिह्न

का तोड़ना, लिंग-लोटन; ( पगह २, ५—पत १५१ )। °पुच्छिय वि [°पुच्छित] १ जिसका पुरुप-चिह्न तोड़ दिया गया हो वह; २ जिसकी कुकाटिका से लेकर पुत-प्रदेश-नितम्ब—तक की चमड़ी उखाड़ कर सिंह के पुच्छ के तुल्य 🕨 की जाय वह; (ऋोप)। °पुरा, °पुरी स्त्री [ °पुरी ] नगरी-विशेष, विजय-चेत्र की एक राजधानी; ( टा २, ३—पत्र ८०; इक)। "मुह पुं ["मुख] १ अन्तर्द्धीप-विशेष; २ उसमें रहने वाली मनुष्य-जाति; (टा ४, २-पत २२६; इक)। °रच पुं [ °रच ] सिंह-गर्जना, सिंह-नाद, सिंह की तरह भ्रावाजः (पडम ४४, ३५)। "रह पुं [ 'रथा ] गन्धार देश के पुंडूवर्धन नगर का एक राजा; ( महा )। वाह पुं िवाह विद्याधर-वंश का एक राजा; (पडम ५, ४३)। °वाहण पुं [ °वाहन ] राज्ञस-वंश का एक राजा; पउम ५, २६३)। °वाहणा स्त्री [ 'वाहना ] श्रम्विका देवी; (राज)। °विवकमगइ पुं [°विक्रमगति] स्रमितगति तथा त्रमितवाहन-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; (ठा ४, १—पत्र १६८; इक )। भीक्ष पुंन [ भीत ] एक देव-विमान; (सम ३३)। °सेण पुं [ °सेन] चौदहवे रे जिनदेव का पिता, एक राजा; (सम १५१)। २ भगवान् च्रजितनाथ का एक गर्पाधर; (सम १५२)। ३ राजा श्रेग्णिक का एक पुतः; ( अनु २ )। ४ राजा महासेन का एक पुल; (विपा १, ६--पत ८६)। ५ ऐरवत चील में उत्पन्न एक जिनदेव; (राज)। "सोआ स्त्री [ "स्त्रोता] एक नदी; (ठा२, ३—पत्र ८०)। **ावलोइअ** न [ "वळोकित ] सिंहावलोकन, सिंह की तरह चलते हुए पीछे की तरफ देखना; (महा)। "सण न ["सन] श्रासन-विशेष, सिंहाकार श्रासन, सिंहाङ्कित श्रासन, राजासन; (भग)। देखो सिंह। सीह वि [सैंह] सिंह-संबन्धी; स्त्री—°हा; (ग्राया १, १-पल ३१)। °सीह पुं [ °सिंह ] श्रेष्ठ, उत्तम; (सम १; पडि )। सीहंडय पुं [ दे ] मत्स्य, मछली; ( दे ८, २८ )। सीहणही स्त्री [दे] १ वृत्त-विशेष, करौंदी का गाछ; २ करोंदी का फल; (दे ८, ३५)। सोहपुर वि [सेंहपुर] सिंहपुर-संबन्धी; (पउम ५५, ५३ **)** । सीहर देखो सीअर; (हे १, १८४; कुमा )। सीहरय पुं [ दे ] त्रासार, जोर की वृष्टि; ( दे ८, १२ )।

सीहल देखो सिंहल; ( पगह १, १--पत १४; इक; पउम ६६, ५५)।

√सीहलय पुं[दे] वस्त्र आदि को थूप देने का यनतः ( दे 5, ३४)।

्रसींहलिआ स्त्री [दे] १ शिखा, चोटी; २ नवमालिका, नवारी का गाछ; (दे ८, ५५)।

्सीहिलिपासग पुंन [दे] ऊन का वना हुआ कंकरण जा वेगी वाँधने के काम में आता है; (स्त्र १, ४, २, ११)। सीही स्त्री [सिहा] स्त्री-सिंह, सिंह की मादा; (नाट)। सीहु पुंन [सीधु] १ मद्य, दारू; २ मद्य-विशेष; (पपह २, ५—पन १५०; दे १, ४६; पाअ; गा ५४५; मा ४३)।

सु श्र [सु] इन अथ का सूचक अव्ययः १ प्रणंसा, श्रामाः (विसे ३४४३ः स्थ्रिन ८८)। २ अतिराय, अत्यन्तताः (श्रु १६)। ३ समीचीनताः (सिट्ठ १६)। ४ प्रतिशय योग्यताः (पिंग)। ५ प्राः ६ कष्ट, मुश्किलीः ७ अनुमितः ८ समृद्धः (पड् १२२ः १२३; १३५)।

∡ ह अनायासः (ठा ५, १—पल २६६)।

सुअ अक [स्वप्] सोना। सुग्रहः (हे ४, १४६ः प्राकृ ६६ः पि ४६७; उव ), सुयामिः (निसा १ ), "स्वयांपि मा सुय वीसत्थो" ( ग्रात्मिह ६ )। कर्म—सुप्पदः (हे २, १७६ )। वक्च—सुयंत, सुयमाणः (सुर ५, २१६ः सुपा ५०५ः महा ३७, १२ः पि ४६७)। हेक्च—सोउः (पि ४६७)। क्च—सोपवा (ग्रप)ः (हे ४, ४३८)। सुअ सक [श्रु] सुनना। वक्च—सुअंतः (धात्वा १५६)।

सुअ पुं [सुत ] पुल, लड़का; (सुर १, १०; प्रास् ८६; कुमा; उव )।

सुअ पुं [ शुक ] १ पिन्न-विशेष, तोता; ( पगह १, १— पत ८; उत्त ३४, ७; सुपा ३१) । २ रावण का मंती; (से १२, ६३) । ३ रावणाधीन एक सामंत राजा; ( पउम ८, १३३) । ४ एक परिवाजक; (णाया १, ५— पत १०५) । ५ एक प्रानार्थ देश; ( पउम २७, ७) । सुअ वि [ श्रुत ] १ सुना हुआ, आकर्णित; ( हे १, २०६; भग; ठा १—पत ६) । २ न. ज्ञान-विशेष, शब्द-ज्ञान, शास्त्र-ज्ञान; ( विसे ७६; ८१; ८५; ८६; ६४; १०४; १०५; गांदि; आग्रा) । ३ शब्द, व्यनि, आवाज; ४ न्योपशम, श्रुतज्ञान के आवारक कर्मी का नाश-विशेष;

५ त्रात्मा, जीव; "तं तेया तन्त्रो तम्मि व सुरोह सो वा सुत्रं तेगां" (विसे ८१)। ६ त्रागम, शास्त्र, सिद्धान्तः ( भग; सांदि; ऋगुः; से ४, २७; कम्म ४, ११; १४; २१; 🗡 वृह १; जी ८)। ७ अध्ययन, स्वाध्याय; (सम ५१; से ४, २७)। ८ श्रवरा; (प्राकृ ७०)। °कैवलि पुं [ °केविळिन् ] चौदह पूर्व-ग्रन्थों का जानकार मुनि; (राज)। °क्खंघ्र, °खंघ्र पुं [ °स्कत्घ ] १ द्यंग-ग्रन्थ का अध्ययन-समूहात्मक महान् अंश--खंड; ( स्त्र २, ७, ४०; विपा १, १--पत ३)। २ वारह ऋंग-प्रन्थों का समूह; ३ बारहवाँ ऋंग-त्रन्थ, दृष्टिवाद; ( राज )। °णाण देखो °नाण; (ठा२,१ टी—पत्र ५१)। °णाणि वि [ 'ज्ञानिन् ] शास्त्र-ज्ञान-संपन्न, शास्त्रों का जानकार; · ( भग )। °णिस्सिय न [ °निश्रित ] मति-ज्ञान का एक भेद; ( गांदि )। 'तिहि स्त्रो [ 'तिथि ] शुक्ल पंचमी तिथि; (रयण २)। थेर पुं [ स्थिवर ] तृतीय श्रौर चतुर्थ द्यंग-प्रनथ का जानकार मुनि; (ठा ३, २)। °देवया स्त्री [ °देवता ] जैन शास्त्रों को ग्रधिष्ठात्री देवी; (पडि)। °देवो स्त्री [ °देवी ] वही; ( सुपा १; कुमा )। धम्म पुं [ ° धर्म ] १ जैन घ्रांग-ग्रन्थ; (टा २, १—पत ५२)। २ शास्त्र-ज्ञान; (ग्रावम) । ३ ग्रागमों का ग्रध्ययन, शास्त्रा-भ्यास; ( गांदि )। धर वि [ धर ] शास्त्र-श; ( सुपा ईप्रः; पराह २, १—पत्र हह )। °नाण पुंन [ °ज्ञान ] शास्त्र-ज्ञान; (ठा २, १—पत ४६; भग)। <sup>°</sup>नाणि देखो °णाणि; (वव १०)। °निस्सिय देखो °णिस्सिय; (ठा २, १—पत ४६)। 'पंचमी स्त्री ['पञ्चमी] कार्तिक मास की शुक्ल पाँचवीं तिथि; (भिव )। "पुठ्य वि [ °पूर्व ] पहले सुना हुआ; ( उप १४२ टी )। °सागर पुं [ °सागर ] ऐरवत द्वेत के एक भावी जिनदेव; ( सम १५४)।

सुअ वि [स्मृत ] याद किया हुआ; (भग)।
सुअंघ पुं [सुगन्ध] १ अच्छी गन्ध, खुराव्; (गा
१४)। २ वि. सुगन्धी; (से ८, ६२; सुर १, २८)।
सुअंधि वि [सुगन्धि] सुन्दर गन्ध वाला; (से १,६२;
दे ८,८)। देखो सुगंधि।

सुअक्खाय वि [स्वाख्यात ] अच्छी तरह कहा हुआ; (सम्र २, १, १५; १६; २०; २६)।

सुअच्छ वि [स्वच्छ ] निर्मल, विशुद्ध; (भवि )। सुअण पुं [सुजन ] सजन, भला आदमी; (गा २२४;

पाञ्च; प्रास् ८; ४०; सुर २, ४६; गउड )। स्अण न [स्वपन ] सोना, शयन; (सूक्त ३१)। .सुअणा स्त्री [दे] अतिमुक्तक, वृत्त-विशेष; (दे ८, ३८)। सुअणु वि [ स्तनु ] १ सुन्दर शरीर वाला; २ स्त्री-नारी, महिला; (गा २६६; ३८४; ५६६; पि ३४६; गउड )। स्अण्ण देखो स्वण्णः ( प्राकृ ३० )। सुअम वि [ सुगम ] सुबोध; ( प्राकृ ११ )। सुअर वि [ सुकर ] जो अनायास से हो सके वह, सरल; ( ग्रिमि १६)। सुअर पुं [ श्रुकर ] सूत्र्यर, वराह; (विषा १, ७—पत्र ७५; नाट-मृच्छ २२२)। सुअरिअ न [सुचरित ] सदाचार, सद्दर्तन; (ग्रमि २५३)। स्अलंकिय वि [स्वलंकत] अच्छो तरह विभूषित; ( गाया १, १—पल १६)। सुआ स्त्री [सुता ] पुत्री, खड़की; (गा ६०२; ८६३; कुमा )। सुआ ( शौ ) अक [ शी ] शयन करना, सोना । मुच्चादि; ( प्राकु १४ )। सुआ स्त्री [ शुच् ] यह का उपकरण-विशेष, वी म्रादि ड़ालने की कुड़छी; ( उत्त १२, ४३; ४४ )। सुआइक्ख वि [स्वाख्येय ] सुख से—श्रनायास से— कहने योग्य; (ठा ५, १—पत्र २६६)। सुआउत्त वि [ स्वायुक्त ] अच्छी तरह ल्याल रखने वाला; ( उव )। सुइ पुं [ शुन्ति ] १ पवित्रता, निर्मेखता; ''जिगाधम्मठिया मुणिगो य वच्छ दीसंति सुइरहिया" (सुपा १६६)। २ वि. श्वेत, सफेद; (कुमा )। ३ पवित्र, निर्मल; (ग्रौप; कप्प; श्रा १२; महा; कुमा )। ४ शक्र की एक अग्र-महिषी; (इक)। सुइ स्त्री [श्रुति ] १ अवर्षा, त्राकर्षान, सुनना; (उत्त ३, १; वसु; विसे १२५)। २ कर्रा, कान; (गा ६४१; सुर ११, १७४; सम्मत्त ८४; सुपा ४६; २४७)। ३ वेद-शास्त्र; (पात्र्य; श्रच्चु ४; कुमा) । ४ शास्त्र, सिद्धान्त; ( संथा ७; प्रासू ४६ )। सइ स्रो [ स्मृति ] स्मरणः; (विपा १, २ पत ३४)।

सुइअ देखो सूइअ = सूचिक; (दे १, ६६)। सुइण देखो सुमिण; (सुर ६, ८२; उप ७२८ टी; हे ४, ४३४ )। सुइदि स्त्री [सुकृति ] १ पुरायः; २ मङ्गल, कल्यासाः ३ 🕽 सत्-कर्म; (प्राप्र; पि २०४)। सुइयाणिया स्त्री [दे. स्तिकारिणी ] स्ति-कर्म करने वासी स्त्री; (सुपा ५७८)। सुइर न [सुचिर] श्रत्यन्त दीवं काल, वहु ( गा १३७; ४६०; सुपा १; १२७; महा )। सुइल देखो सुक्क= सुक्ल; ( हे २, १०६)। सुइब्ब वि [ श्वस्तन ] त्रागामी कल से संवन्ध रखने वाला, कल होने वाला; (पिंड २४१)। स्ई स्त्री [दे] बुद्धि, मति; (दे ८, ३६)। सुई स्त्री [ शुक्ती ] शुक पत्ती की मादा, मैना; (सुपा ३६० )। सुउज्जुयार वि [ सुऋजुकार ] श्रितिराय संयम में रहने वाला, सु-संयमी; ( सूत्र्य १, १३, ७ )। सुउज्जुयार वि [ सुऋजुचार ] श्रतिशय सरल श्राचरण 🔪 वाला; ( स्त्र्य १, १३, ७ )। सुउमार देखो सुकुमाळः (स्वप्त ६०: कुमा)। सुउमाछ **सुउरिस पुं [ सुपुरुष ]** सजन, भला आदमी; ( प्राप्र; हे ं १, ८; कुमा )। सुए य [ श्वस् ] यागामी कलः; ( स ३६ः; वै ४१ )। संक् न [ शुरुक ] १ मूल्य; ( ग्राया १, ८—पत्र १३१;. विपा १, ६--पत ६३)। २ चुंगी, विक्रेय वस्तु पर लगता राज-कर; (धम्म १२ टी; सुपा ४४७)। ३ वर-पक्त के पास से कन्यापक्त वालों को लेने योग्य धन; (विपा १, ६—पत ६४)। °ठाण न [ °स्थान ] चुंगी-घर; (धम्म १२ टो)। °पालय वि [ °पालक] चुंगी पर नियुक्त राज-पुरुष; (सुपा ४४७) । देखो सुवक = शुल्क । सुंकअ ) पुंन [दे ] किशारु, धान्य त्रादि का त्राप्र भागः सुंकल ∫ ६( दे ८, ३८)। सुंकलि पुन दि निर्ण-विशेष; ( पर्गा १—पत ३३ )। सुंकविय वि [ शुल्कित ] जिसकी चुँगी दी गई हो वह; ( सुपा ४४७ )। सुंकाणिअ पुं [दे] नाव का डांड खेने वाला व्यक्ति, पतवार चुलाने वाला; (सिर् ३८५)।

सुंकार पुं [ सूत्कार ] अव्यक्त शब्द-विशेप; ( सुर २, ५; गउड )। संकिथ वि [ शौित्कक ] शुल्क लेने वाला, चुंगी पर 🚽 नियुक्त पुरुप; ( उप पृ १२० )। सुंख देखा सुबख = शुष्क; (संदित १६)। सुंग देखो सुक = शुल्क; (हे २, ११; कुमा)। सुंगायण न [ श्रोङ्कायन ] गोल-विशेष; (सुज १०, १६)। सुंघ नक [ दे ] स्पना । वक्त-सुंघंत; (सिरि ६२२) । सं्धिभ वि [ दे ] प्रात, स्ँघा हुन्ना; ( दे ८, ३७ )। सुंचल न [दे] काला नमक; "सुंठिसुंचलाईयं" ( कुप्र ४१४)। सुंठ पुन [ शुण्ठ ] पर्व-वनस्पति विशेषः ( परासा १-पल ३३ ) । न्ंडय पुंन [ शुण्डक ] भाजन-विशेष; "मीरासु य सुंडएसु य कंड्रमु य पयंडएसु य पयंति" ( स्त्रानि ७६ )। सुंटी स्त्री [ शुण्टी ] सँठ; (पमा १५; कुप्र ४१४; पंचा y, 30 )1 अलुंड वि [ शोण्ड ] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने वाला; ( हे १, १६०; प्राकृ १०; मंचि ६)। २ दच, कुराल; (कुमा)। देखां सोंड। सुंडा देखो सोंडा; ( ग्राचा २, १, ३, २; ग्रावम )। संडिअ पुं [शौण्डिक ] कलवार, दारू वेचने वाला; ( प्राकृ १०; संनि ६ )। नंडिआ स्त्री [शौषिडका] मदिरा-पान में श्रासिकः; (दस ५, २, ३८)। संडिक देखों संडिभ; (दे ६, ७५)। सुंडिकिणी स्त्रों [ श्रीण्डिको ] कलवार की स्त्री; ( प्रयो 1 (305) संद्वोर देखां सोंडीर; (भवि )। सुंद पुं [ सुन्द ] राजा रावण का एक भागिनेय, खरदूपण का पुल; (पउम ४३, १५)। 🏸 🕯 सुंदर वि [ सुन्दर] १ मनोहर, चारु, शोभन; (पएह १, ४; नुपा १२८; २६५; कप्पू; काप्र ४०८)। २ पुं. एक शेट का नाम; ( मुपा ६४३ )। ३ तेरहवें जिनदेव का पूर्वजनमीय नामः ( सम १५१ )। ४ नः तप-विशेष, तेला, तीन दिनों का लगातार उपवास; ( संबोध ५५ )। °वाहु पृं [ °चाहु ] सातवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( सम 343) 1

सुंदरिअ देखो सुंदेर; ( हे २, १०७ )। सुंदरिम पुंस्री. देखो सुंदेग; ( कुप २२१ )। सुंदरी स्त्री [सुन्दरी ] १ उत्तम स्त्री; (प्रास् ५७; वि १८)। २.भगवान् अगुपभदेव की एक पुत्री: ( ठा ५. २-पन ३२६; सम ६०; पउम ३, १२०; वि १८)। ३ रावणा की एक पत्नो; ( पडम ७४, १ )। ४ छन्द-विशेष: (पिंग)। ५ मनोहरा, शोभना; "सुंदरी गां देवाग्राप्पिया गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपरायाती" ( उवा )। सुंदेर १न [सीन्दर्भ] सुन्दरता, शरीर का मनोहरपन; सुंदैरिम ) ( प्राप्त; हे १, ५७; कुमा; सुपा ४; ६२२; धम्म ११ टी।)। सुंच न [शुम्व ] १ तृगा-विशेप; ( ठा ४, ४—पत २७१; मुख १०, १)। २ तृया विशेष की बनी हुई डोरी-रस्सी; (विसे १५४)। सुंभ पुं [ शुग्भ ] १ एक गृहस्थ जो गूंभा-नामक इन्द्राची का पूर्व-जन्म में पिता था; ( गाया २, २—पत २५१)। २ दानव-विशेष; (पि ३६०; ३६७ ए) । °वडेंसय न [ "वतंसक ] शुभा देवी का एक भवन; ( ग्राया २, २)। °सिरी स्त्री [ °श्रो ] शुम्भा देवी की पूर्व-जन्मीय माताः ( गाया २, २)। सुंभा स्त्री [शुस्भा ] विल-नामक इन्द्र की एक पटरानी; ( खाया २, २—पत्न २५१ )। सुंसुमा स्त्री [संसुमा] धन सार्थवाह को कन्या का नाम; (गाया १, १८-पत २३५)। सुंखुमार पुं[ सुंखुमार, शिशुमार ] १ जलचर प्राची की एक जाति; ( साया १, ४; पि ११७)। २ द्रह-विशेष; (भत्त ६६)। ३ पर्वत-विशेष; ४ न एक अरगय; (स ८६)। देखा सुंसु-मार। सुक देखों सुअ=शुक;(सुना २३४)। °प्पहा स्त्री [°प्रभा] भगवान मुविधिनाथ को दीन्ना-शिविका; (विचार १२६)। सुकइ पुं [सुकवि] अच्छा कवि; (गा ५००; ६००; महा )। सुकंड वि [ सुकण्ड ] १ सुन्दर कगठ वाला; २ पुं. एक विस्तिक्-पुतः; ( श्रा १६ )। ३ एक चोर-सेनापितः; (महा)। सुकच्छ पुं [ सुकच्छ ] विजय-दोत्र विशेष; (ठा २, ३— पल ८०; इक )। °कूड पुंन [°कूट] शिखर-विशेष; (इक; राज)।

सुकड देखो सुकय; ( चउ ५८ )। सुकण्ह पुं [सुकृष्ण] एक राज-पुत्तः (निर १, १; पि ५२)। सुकण्हास्त्री [स्कृत्णा] राजा श्रेगिक की एक पत्नी; (अंत २५)। सुकद देखो सुकय; (संचि ६)। सुकम्माण वि [ सुकर्मन् ] अञ्छा कर्म करने वाला; ( हे ३, ५६; षड् )। सुकय न [सुकृत] १ पुगय; (पगह १, २—पत २८; पाद्य )। २ उपकार; ( से १, ४६ )। ३ वि. अच्छी तरह निर्मित; (राज)। °जाणुअ, °ण्णु, °ण्णुअ वि [ °ज्ञ] सुकृत का जानकार, उपकार की कदर करने वाला; ( प्राकृ १८; उप ७६८ टी )। सुकयत्थ वि [ सुकृतार्थ ] अत्यन्त कृतकृत्यः; ( प्रास् १५५)। सुकर देखो सुगर; ( अाचा १, ६, १, ८ )। सुकाल पुं [ सुकाल ] राजा श्रेशिक का एक पुत्र; ( निर १,१)। सुकाली स्त्री [सुकाली ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत २५ )। सुकिअ देखो सुकय; (हे ४, ३२६; भवि )। सुकिट्ट वि [ स्कृष्ट ] श्रन्छी तरह जोता हुन्ना; ( पउम ३, ४५ )। सुकिष्टि पुं [ सुरुष्टि ] एक देव-विमान; ( सम १ )। सुकिदि वि [ सुकृतिन् ] १ पुराय-शाली; २ सत्कर्म-कारी; (रंभा)। सुकिल }देखो सुक्क=शुक्तः (हे २, १०६; पि १३६)। सुकिल्ल∫ ंसुकुमार ) वि [ सुकुमार ] १ श्रवि कोमलः; २ सुन्दर **सुकुमा**ळ∫कुमार त्र्रवस्था वाला; ( महा; हे १, १७१; ंपि १२३; १६०)। सुकुमालिअ वि [ दे ] सुघटित, सुन्दर बना हुन्रा; ( दे 5,80)1 सुकुल पुन [ सुकुल ] उत्तम कुल; ( भवि )। सुकुंसुम न [सुकुसुम] १ सुन्दर फूब; २ वि. सुन्दर फूल वाला; (हे १, १७७; कुमा )। सुकुसुमिय वि [ सुकुसुमित ] जिसको अच्छी तरह पूल श्राया हो वह; ( सुपा ५६८ )।

सुकोसल पु [ सुकोशल ] १ ऐरवत-वर्ष के एक भावी जिनदेव; (सम १५४; पव ৩)। ২ एक जैन मुनि; ( पडम २२, ३६ )। सुकोसला स्त्री [सुकोशला] एक राज-कन्याः ( उप १०३१ टी )। सुक त्रम [ शुष् ] सूखना । सुकहः; ( विसे ३०३२; पव ७० ), सुक्कंति; ( दे ८, १८ टी )। सुक वि [शुष्क] सूखा हुआ; (हे २,५; गाया १, ६— पत ११४; उवा; पिंड २७६; सुर ३, ६५; १०, २२३; घात्वा १५६ )। सुक्क न [शुरुक ] १ चुंगी. वेचने की वस्तु पर लगता राज-कर; ( गाया १, १-पत ३७; कुमा: श्रा १४: सम्मत्त १५६)। २ स्त्री-धन विशेष; ३ वर पन्न से कन्या-पत्त वालों को लेने योग्य धन; ४ स्त्री का संभोग के लिए दिया जाता धन; ५ मूल्य; (हे २, ११)। देखो सुंक। सुक पुं [ शुक्र ] १ ग्रह-विशेष; ( ठा २, ३—पत्र ७८; सम ३६; वजा १००)। २ पुंन. एक देव-विमान; (सम ३३; देवेन्द्र १४३ )। ३ न. वीर्य, शरीर-स्थ धातु-विशेष्रे ( ठा ३, ३--पत्र १४४; धर्मसं ६८४; बजा १०० )। सुक पुं [ शुक्क ] १ वर्गा-विशेष, सफेद रँग; २ वि. सफेद वर्षा वाला, श्वेत; (हे २, १०६; कुमा; सम २६)। ३ न. शुभ ध्यान-विशेष; ( ग्रीप )। ४ वि. जिसका संसार अर्थ पुद्रल-परावर्त काल से कम रह गया हो वह;(पंचा १, २)। °ज्ञभाण, °भाण न [ 'ध्यान] शुभ ध्यान-विशेष; (सम ६; सुपा ३७; श्रांत)। °पद्म पुं [°पक्ष] १ जिसमें चन्द्र की कला क्रमशः वढ़ती है वह आधा महिना; (सम २६; कुमा)। २ हंस पत्ती; ३ काक, कौद्या; ४ बगुला, बक पत्नी; (हे २, १०६) । °पिक्खय वि [ °पास्तिक ] वह त्र्यात्मा जिसका संसार ऋर्घ पुद्रल-परावर्त से कम रह गया हो; (ठा २, २—पल ५६)। °लेस देखो °लेस्स; (भग)। °लेसा देखां °लेस्सा; (सम ११; ठा १—पत २८)। °हेस्स वि [ °हेश्य] शुक्ल लेश्या वाला; (पर्यमा १७—पत्र ५११)। °लेस्सा स्त्री [ °लेश्या ] म्रात्मा का मध्यवसाय-विशेप, शुभतम त्र्रात्म-परिखाम; ( पगह २, ४—पन १३० )। सुक्कड ) देखो सुकयः ( सम १२५ः पउम १५, सुक्कय 🤈 १००)। सुकव सक [ शोषय् ] सूखाना । वक् -- सुवकवेमाणः

( गाया १, ६-पन ११४)। ्रसुंचकाणय न [है] जहाज के आगे का कँचा काष्ठ, गुजराती में 'सुकान'; (सिरि ४२४)। · सुक्काभ न [ शुक्काभ ] १ एक लोकान्तिक देव-विमान; (पव ३६०)। २ वैताह्य पर्वत की दित्तगा श्रीण में स्थित एक विद्याधर-नगर: इक )। सुक्किय देखो स्कयः (भवि)। सुक्किय देखा मुक्कीअ: (राज)। ्रे दरवा सुबक-शुक्तः ( भगः श्रीपः हे २, सुविकलय / १०६: पंच ४, ३३: अगु १०६), "मुत्तं । सुविकत्ल े सुविकत्ववत्यं'' ( गच्छ २, ४६; कप्प; सम ४१: धर्मनं ४५४); स्त्री- "एगो मुक्किलियागां एगो सवलागां वग्गां कड़ों" ( ब्राक् ७ )। सुक्कीश्र वि [ मुर्कान ] चन्छी तरह नरीदा हुग्रा; "सुक्कीयं वा नुविक्कीयं" ( दस ७, ४५ )। स्वस्य देखा स्वक=गृप। वक्त—सुवस्रंतः (गा ४१४: वजा १४६)। 🕝 सुबख देखो सुक्क=गुष्क; ( हे २. ५; गा २६३; मा ३१; उप ३२० टी )। सुबख न [सौख्य] सुख; (कप्प; कुमा; सार्थ ५१; प्रासू २५; १४५)। स्वखत्र देखा सुक्कत्र । कर्म-सुक्तवीर्यातः; (पि ३५६; Y83) | सुविखय वि [स्वार्ख्यात ] ग्रन्छी तरह कहा हुआ, प्रतिज्ञातः; "तत्र्यो सङ्ग्वद्यराजंपगो जं ते सुक्खियमासि बुद्धिलेगा अदलक्खं, तन्निमित्तमेसो पेसिस्रो चालीस-साहस्सो हारो ति बोत्तुं समप्पिउं च हारकरंडियं गञ्जो दासचेडो" (महा)। सुखम (पै) देखी सण्ह — एड्म; "मुखमवरिसी" (प्राकु १२४)। सुग देखो सुभ=शुक; (उप १७२; स ८६; उर ४, ७; कुप्र ४३८; कुमा )। सुगई स्त्री [सुगित ] १ अच्छी गितः; (ठा ३, ३—पन्न १४६)। र सन्मार्ग, अच्छा मार्ग; (सूअनि ११५)। ३ वि. अच्छी गति को प्राप्त; ( आवम )। सुगंध देखो सुअंध; ( कप्प; कुमा; श्रीप; सुर २, ५८ )। सुगंधा स्त्री [सुगन्धा] पश्चिम विदेह का एक विजय-चेतिः (इक)।

. सुगंघि देखों सुअंघि; (श्रौप)। °पुर न [°पुर] वैताढ्य की उत्तर श्रेगाि में स्थित एक विद्याधर-नगर; (इक)। सुगण वि [ सुगण् ] अच्छी तरह गिनने वालाः ( षड् ) । स्गम वि [सुगम] १ अल्प परिश्रम से जाया जा सके वैसा, मुख-गम्य; ( स्रोधमा ७५ )। २ सुबोध: (चेइय ३६३)। सुगय वि [ सुगत ] १ यञ्छी गति वाला: ( ठा ४, १— पल २०२; कुप्र १००)। २ सुस्थ; ३ धनी; ४ गुर्गी; (ठा ४, १-पन २०२; राज; हे १, १७७)। पू पुं. बुद्ध देव; (पाद्य; पव १४)। सुगय वि [ स्रोगत ] बुद्ध-भक्त, वीद्धः; (सम्मत्त १२०)। सुगर वि [सुकर ] मुख-साध्य, श्रल्प परिश्रम से हो सके ऐसा; ( ग्राचा १, ६, १, ८)। सुगरिट्ट वि [ सुगरिष्ठ ] द्यति वड़ा; ( श्रु १६ )। मुगिज्भ व [सुग्राहा ] सुख से बहुण करने योग्य; (पउम ३१, ५४)। सुगिम्ह पुं [सुग्रोपम ] १ चैव माम की पूर्णिमा; (ठा ५, २-पन २१३)। २ फाल्गुन का उत्सवः ( दे ५, 1(35 सुगिर वि [ मुगिर ] श्रन्छी वाणी वाला; ( पड् )। सुगिहिय । वि [ सुगृहीत ] विख्यात, विश्रुतः ( स हद्दः सुगिहीय १३)। सुगी देखो सुई=शुकी; ( कुमा )। स्गुत्त पुं [ न्युप्त ] एक मंत्री का नाम; ( महा )। सुगुरु पुं [ सुगुरु ] उत्तम गुरु; ( कुमा )। सुग्ग न [दे] १ ब्रात्म-कुशलः (दे ८, ५६ः सगा)। २ वि. निर्विघ, विघ-रहित; ३ विसर्जित; ( दे ८, ५६ )। सुग्गइ देखो सुगइ; ( सुपा १६१; सं ८१ )। सुगगय देखो सुगय=सुगत; ( ठा ४, १—पत्र २०२ )। सुग्गाह अक [प्र+सृ] फैलना। मुग्गाहदः; (धात्वा १५६) । सुगगोव पुं [सुश्रीव] १ नागकुमार देवों के इन्द्रे भृतानन्द के अश्व सैन्य का अधिपति; (ठा ५, १— पत्न ३०२)। २ भारतवर्ष में होने वाला नववाँ प्रति-वासुदेव राजा; (सम १५४)। ३ राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लङ्का-पति; (पउम ५, २६०)। ४ नववें जिनदेव के पिता का नाम; (सम १५१)।' ए राजा वालि का छोटा भाई; ( पउम ६, ६; से १, ४६; १४, ३६ )।

६ एक राजा का नाम; (सुर ६, २१४)। ७ न. नगर-विशेष; ( उंत्त १६, १ )। सुघ ( अप ) देखो सुह = सुख; ( हे ४, ३९६ )। सुघट्ट वि [सूबृष्ट ] ग्रन्छी तरह घिसा हुग्रा; (राय ८० दी )। सुघरा स्त्री [सुगृहा ] मादा-पत्ती की एक जाति जो अपना घोंसला खूब मुन्दर बनाती है; ( आचू १ )। सुघोस पुं [ सुघोष ] १ एक कुलकर-पुरुषः (सम १५०)। २ एक पुरोहित का नाम; ( उप ७२८ टी )। ३ पुंन. सनत्कुमार देवलोक का एक विमान; (सम १२)। ४ लान्तक-नामक देवलोक का एक विमान; (सम १७)। ए वि. सुन्दर प्रावाज वाला; (जीव ३, १; भवि)। ६ एक नगर का नाम; (विपा २, ८)। सुघोसा स्त्री [ सुघोषा ] १ गीतरति-नामक गन्धर्वेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ४, १—पत्न २०४)। २ गीतयश-नामक गन्धर्व की एक पटरानी; (ठा ४, १—पल २०४)। ३ सुधर्मेन्द्र की प्रसिद्ध घंटा; (पगह २, ५— पत १४६; सुपा ४५)। ४ वाद्य-विशेषः (राय ४६)। सुचंद पुं [ स्चन्द्र ] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न दूसरे जिन-देव; (सम १५३)। सुचरिअ न [ सुचरित ] १ सदाचरण, सदाचार; (कप्प; गउड )। २ वि. सदाचर गा-संपन्न; (गउड)। ३ श्रञ्छी तरह त्र्याचरितः ( पउम ७५, १८; गाया १, १६-पन २०५)। सुचिण्ण ) वि [ सुचोर्ण ] १ सम्यग् त्राचरितः; "तव-सुविन्न रेसंजमो सुचिरगोवि" (पउम ६, ६५; ६४, ३२; ठा ४, २—पत्र २१०)। २ न पुगयः ( ऋोपः उवा )। सुविर न [ सुविर ] ग्रत्यन्त चिर काल, सुदीर्घ काल; ( सुपा २७; महा; प्रास् ३२ )। सुचोइअ वि [ सुचोदित ] प्रेरित; ( उत्त १, ४४ )। सुच्च वि [ शोच्य ] अफसोस करने याग्य; "सुचा ते जियलाए जियावययां जे नरा न यागांति" (धर्मवि १७)। सुच्वा देखो सुण=श्रु। सुंजंपिय न [ सुजिंदिपत ] त्राशीर्वोद; (गाया १, १— पल ३६)। .सुजड पुं [ सुजट ] एक विद्याधर-नरेशः ( पउम १०,

सुजस पुं [ सुयशस् ] १ एक जिनदेव का नामः; ( उपे १०३१ टी )। २ वि. यशस्वी; ( श्रा १६ )। सुजसा स्त्री [ सुयशस् ] १ चौदहवें जिनदेव की माता; (सम १५१)। २ एक राज-पत्नी; (उप ६८६ टी)। सुजह वि [ सुहान ] सुख से जिसका त्याग हो सके वह; (उत्त ८, ६)। सुजाइ वि [ सुजाति ] प्रशस्त जाति वाला, जात्य; ( महा )। सुजाण वि [सुज्ञ ] सियाना, अञ्छा जानकार; (सिरि ७६१; प्रासू १३; सुपा ५८८ )। सुजाय वि [ सुजात ] १ सुन्दर जाति में उत्पन्न, कुलीन, खानदान; ( उप ७२८ टी )। २ अञ्छी तरह उत्पन्न, सुन्दर रूप से उत्पन्न; (ठा ४, २—पत्र २०८; श्रीप; जोव ३, ४; उवा )। ३ न सुन्दर जन्म; ( आवं )। ४ पुं. एक राज-कुमार; (विपा २, ३)। ५ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र २७२)। सुजाया स्त्री [ सुजाता ] १ कालवाल त्र्यादि लोकपालों 🕽 की पटरानियों के नाम; (ठा ४, १--पत्न २०४; इक )। २ राजा श्रेगािक की एक पत्नी; ( ऋंत २५)। सुजिट्टा स्त्री [सुज्येष्ठा] एक महासती राज-कुमारी, जो चेटकराज की पुत्नी थी; (पडि)। सुजुत्ति स्त्री [ सुयुक्ति ] सुन्दर युक्तिः; ( सुपा १११ )। सुजेहा देखो सुजिहा; (राज)। सुजोसिअ वि [सुजुष्ट] अच्छी तरह सेवित; (सूत्र १, २, २, २६ ) । सुजोसिअ वि [ सुजोषित ] सुष्ठु चपित, सम्यग् विना-शितः ( स्त्र्य १, २, २, २६ )। सुज्ज पुं [ सूर्थ ] १ सूरज, रवि; २ त्राक का पेड़; ३ दैत्य-विशेष; ( है २, ६४; प्राप्त )। ४ पुन एक देव-विमान; (सम १५)। °कंत पुंन [°कान्त] एक देव-विमान; (सम १५)। °उभ्नय पुंन [ ध्वज ] देव-विमान विशेष; (सम १५)। ° प्यम पुन [ ° प्रभ ] एक देव-विमान: (सम १५)। °लेस पुन [ °लेश्य ] एक देव-विमान; ( सम १५ )। <sup>°</sup>वण्ण पुंन [ °वर्ण ] देव-विमान विशेष; (सम १५)। °स्तिग पुन [ °शृङ्ग ] एक देव-विमान; ८ (सम १५)। "सिंहु पुंन [ "सृष्ट ] एक देव-विमान का नाम; (सम १५)। "सिरो स्त्री [ "श्रो] एक

ब्राह्मर्या-कन्याः ( महानि २ )। "सित्र पुं [ "शित्र ] एक ब्राह्मया का नाम; (महानि २)। 'हास पुं ['हास] तलवार की एक उत्तम जाति; ( पडम ४३, १६ )। भ न [ भा ] वैताद्य की उत्तम-श्रेगाि में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। °ावत्त पुंन [ °ावर्त ] एक देव-विमानः ( सम १५ )। देखो सूर, सूरिअ = सूर, सूर्य। सुज्ञाण वि [ सुज्ञान ] सुजान, सियाना, सुज्ञ; ( षड्; पिंग )। सुज्जुत्तरविद्यमग पुन [ सूर्योत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम १५)। सुज्ञभ चन्न [ शुध् ] शुद्ध होना। सुज्ञभइ; (महा)। संक्र—सुजिभऊणः ( सम्यक्त्वो ८ )। सुडभंत वि [ दृश्यमान ] सूभता, दीख पड़ता, मालूम होता: "अन्नंपि जं अ-सुज्भतं। भूंजंतएणा रित्त" ( पउम १०३, २५)। सुउम्मणया स्त्री [ शोधना ] शुद्धिः ( उप ८०४ )। सुज्भय न [ दे ] १ रीप्य, चाँदी; २ पुं. रजक, धोबी; (दे ५, ५६)। सुज्ञभरय पुं [ दे ] रजक, धोवी; ( दे ८, ३६ )। सुङभवण न [ शोधन ] शुद्धि, प्रकालन; ( उप ६८५ )। सुज्भाइ वि [सुध्यायिन्] शुभ ध्यान करने वाला; (संबोध ५२)। सुज्ञभाइय वि [ सुध्यात ] अच्छो तरह चिन्तित; (राज)। सुद्धिअ वि [ सुस्थित ] १ सम्यक् स्थित; ( कप्प )। २ पुं. लवगा समुद्र का च्यधिष्ठायक देव; (गाया १, १६--पत २१७)। ३ स्त्रार्यसुहस्ति स्त्राचार्य का शिष्य एक जैन महर्षिः (कप्प)। सुर्ठु व [ सुण्ठु ] १ अच्छा, शोभन, सुन्दर; ( ग्राचा; सुर्द्धुं)भगः; स्वप्न २३; सुर २, १७८)। २ ऋतिशय, ग्रत्यन्तः ( सुर ४, २४; प्रासू १३७ )। सुठिअ देखो सुढिअ; ( पात्र )। सुद्ध सक [स्प्रृ] याद करना । सुद्धः ( प्राक्त ६३ )। सृद्धिअ वि [ दे ] १ श्रान्त, थका हुन्ना; ( दे ८, ३६; गउड; सुपा १७६; ५३०; सुर १०, २१८ )। २ संकुचित ग्रंग वाला; (महा)। स्नुण सक [ श्रु ] सुनना । सुराइ, सुराहः, ( हे ४, ५५; २४१; महा )। सुराउ, सुराउ, सुराउ; (ह ३, १५८)। भवि—सुगिरसइ, सुगिरसामो; सोच्छिइ, सोच्छिहइ;

११४६ सोच्छं, सोच्छिस्सं, सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, सोच्छिस्सामि, सोच्छिहामि; (पि ५३१; श्रीप; हे ३, १७२)। कर्म-सुगाजइ, सुव्वइ, सुव्वए, सुम्मइ, सुगािग्रइ; (हे ४, २४२; कुमा; महा; पि ५३६)। वक् —सुणंत, सुणित, सुण-माण, सुणेमाण; (हेका १०५; सुर ११, ३७; पि ५६१; विपा १, १; सुर ३, ७६ )। कवक्क-सुमांत, सुव्वंत, सुव्यमाण; (सुर ११, १६६; ३, ११; से २, ६, ४६)। संक्र—सुणिअ, सुणिऊण, सुणिता, सुणेता, सोऊण, सांउआण, सोउआणं, सोडं, सोच्चा, सोच्चं, सुच्चा; ( अभि ११६; षड्; हे ४, २४१; पि ५ू⊏२; हे ४, २३७; २,१४६ॄ; कुमा; हे २, १५; पि ११४; ३४६; ५८७ ) । हेकु—सोउं; (कुमा) । क्---सुणेयन्वः सोअन्वः (भगः पगह १, १--पत ५: से २,१०; गउड; ऋजि ३८)। सुणई देखां सुणय। सुर्णंद पुं [ प्नुनन्द ] १ एक राजिर्षः; (धम्म) । २ भगवान वासुपूज्य का प्रथम भिन्ना-दाता गृहस्थ; ( सम १५१ )। ३ पुंन एक देव-विमान; (सम २६)। देखो सुनंद। सुणंदा स्त्री [सुनन्दा ] १ भगवान पार्श्वनाथ की मुल्य श्राविका; (कप्प)। २ तृतीय चक्रवर्तों की पटरानी-तीसरा स्त्री-रतः; ( सम १५२; महा )। ३ भ्तानन्द त्रादि इन्द्रों के लोकपालों की अप्रमहिषित्रों के नाम; (ठा ४,

१-पल २०४; इक )। सुणक्खत्त पृं [ सुनक्षत्र ] १ एक जैन मुनि; ( घनु २ )। २ भगवान महाबोर का शिष्य एक -मुनि; ( भग १५---पत ६७८)।

सुणवखना स्त्री [सुनक्षत्रा] पत्त की दूसरी रात; ( सुज १, १४ )।

सुगग देखा सुणय; ( त्राचा; पि २०६)। सुणण न [ श्रवण ] सुनना; ( स ५३ )।

सुणय ) पृंस्त्री [ शुनक ] १ कुक्कुर, कुत्ता; ( हे १, ५२; सुणह रेगा ५५०; ६८८; ६६०; गाया १, १—पत ६५; गा १३८; १७५; सुर २, १०३; ६, २०४; श्रा १६; कुप्र १५३; रंभा ); स्त्री—सुणई, सुणिआ; ( कुमा; गा ६८६ )। २ पुं. छन्द-विशेष; ( पिंग )।

सुणहिल्लया स्त्री [शुनकी ] कुत्ती, मादा-कुक्कुरः ( वजा : **प्रह**े ) ।

सुणावण न [ श्रायण ] सुनाना; ( विसे २४८५ )।

सुणाविअ वि [ श्रावित ] सुनाया हुन्ना; ( सुपा ६०२ ) । सुणासीर पुं [ सुनासीर ] इन्द्र, देव-राज; (पात्र); हम्मीर १२ )। सुणाह देखो सुनाभः ( राज )। सुणिअ देखो सुण । सुणिअ वि [ श्रुत ] सुना हुद्या; ( कुमा; रयगा ४४ )। सुणिअ पुं [ शौनिक ] कसाई; ( सिरि १०७७ ) । सुणिउण देखो सुनिउण; (राज )। सुणिप्पकंप देखो सुनिष्पकंप, ( राज )। सुणिम्मिय वि [ सुनिर्मित ] चारु रूप से बना हुआ; (कप्प)। सुणिव्युय वि [ सुनिवृत ] ग्रत्यन्त स्वस्थ; ( गाया १, १---पत्र ३२ )। सुणिसंत वि [सुनिशान्त ] अच्छी तरह सुना हुआ; "इहमेगेसि स्रायारगोयरे गो सुग्गिसंते भवति"ं ( स्राचा १, ५, १, २; २, २, २, १०; १३; १५ )। भुणुसुणाय सक [सुनसुनाय्] 'सुन्' 'सुन्' आवाज करना । वकु—सुणुसुणायंतः; ( महा ) । सुण्ण न [ शून्य ] १ निर्जन स्थान; ( गउड ५२४ )। २ वि. रिक्त, रीता, खाली; (स्वप्न ३१; गउड)। ३ निष्फल, व्यर्थ, निष्प्रयोजन; ( गउड ८४२; १७२ )। ४ न. तप-ंविशेष, एकाशन-व्रत; ( संबोध ५७ ) । देखो **सुन्न** । सुण्णआर देखो सुण्णारः ( दे ३, ५४ )। सुण्णइअ वि [ शून्यित ] शून्य किया हुन्ना; (से ११, सुण्णविञ्ज 🕽 ४०; गउड; गा २६; १६६; ६०६ )। सुण्णार पुं [ सुत्रणंकार ] सोनी; ( दे ५, ३६ )। सुण्ह देखो सण्ह≕सूच्म; ( हे १, ११८; कुमा )। सुण्हिसिअ वि [दे] स्वपन-शोल, सोने की ब्रादत वाला; (दे ८, ३६; षड् )। सुण्हा स्त्रो [ सास्ना ] गी का गल-कम्बल; ( हे १, ७५; कुमा )। °ਲ पुं [ °ਲ ] वृषम, वैस; ( कुमा)। °ਲचिंघ पुं [ °लिचिह्न ] १ भगवान ऋषभदेव; २ महादेव; (कुमा)। तुणहा स्त्री [ **स्तुषा** ] पुत्र-वधू; ृ( ग्याया १, ७—पत ११७; सुर ४, ६८ )। सुतणु स्त्री [ सुतनु ] नारी, स्त्री: ( सुर २, ८६ )। स्तुतरं अ [सुतराम्] निश्चित अर्थ के अतिशय का स्चक भ्रव्ययः (विसे ८६१)। सुतवसिय न [सुतपसित ] सुन्दर तप, तपश्यर्यी का

मुन्दर भ्रनुष्ठान; ( राज )। सुतवस्सि वि [सुतपस्विन् ] त्राच्छा तपस्वी; (सम **५१)।** सुतार वि [ सुतार ] १ अत्यन्त निर्मलः; २ प्रतिशयः ऊँचा; ३ श्रच्छा तैरने वाला; ४ श्रत्युच श्रावाज वाला; ( हे १, १७७ )। सुतारया )स्त्री [सुतारा ] १ भगवान् सुविधिनायजी ∫ की शासन-देवी; (संति ह)। २ सुग्रीव की पत्नी; ( पउम १०, ६ )। ३ त्राभूषर्या-विशेष; ( कुँमा )। सुतितिक्ख वि [ सुतितिक्ष ] सुख से सहन करने योग्य; (ठा ५, १—पत २६६)। सुतोसअ वि [ सुतोष्य ] सुख से तुष्ट करने योग्य; ( दस ५, २, ३४ )। सुत्त सक [ सूत्रय् ] वनाना । सुत्तद्दः (सुपा २३५) । सुत्त देखो सुअ=श्रुत; "पचक्खमोहिमण्केवलं च परोक्ख मइसुत्त" ( जीवस १४१ )। सुत्त देखो सोत्त = स्रोतस्; ( भवि )। सुत्त देखो सोत्त = श्रोतः; (रंभाः; भवि )। सुत्त वि [ सुप्त ] सोया हुन्ना, शयित; ( ठा ५, २--पन ३१६; स्वप्त १०४; प्रास् ६८; श्रा २५ )। सुत्त वि [स्क्त ] १ सुचार रूप से कहा हुन्ना; २ न. सुभाषित, सुन्दर वचन;:"सुकइव्य सुत्तउत्तीए" (सुपा ३३)। सुत्त न [सूत्र ] १ स्ता, धागा, वस्त्र-तन्तु; ( विपा १, ५—पत्न ८५; सुपा २८१)। २ नाटक का प्रस्ताव; (मोह ४८; सुपा १)। ३ शास्त्र-विशेष; (भग; ठा ४, ४—पत २८३; जी ३६)। °आर पुं [°कार] ग्रन्थकार; (कप्)। कंठ पुं [ कफ्ठ ] ब्राह्मण, विप्र: (पउम ४, ६१)। 'काड न [ 'कृत ] द्वितीय जैन भ्रागम-प्रनथ; ( स्त्र्यनि २ )। °ग न [ °क ] यज्ञोपवीत; ( भ्रौप )। °भ्रार पुं [ °भ्रार ] देखो °हार; ( सुपा १; मोह ४८ ) । °फासियणिज्जुत्ति स्त्री [ °स्पर्शिकनिर्यु कि ] स्वकी व्याख्या; ( श्रग्रा ) । °रुई स्री [ °रुचि ] शास्त्र-श्रदा; (ग्रीप)। °हार पुं [ °धार ] १ प्रधान नट, नाटक का मुख्य पाल; ( प्रासू १६३)। २ सुतार, बढ़ई; ( कम्म १, ४८ )। सुत्ति स्त्री [शुक्ति ] सीप, घोंघा; ( हे २, १३८; कुमा ) । "मई स्त्री [ "मती ] चेदि देश की प्राचीन राजधानी; ं( ग्याया १, १६—पत २०८ )।

सुत्ति स्त्री [ सुक्ति ] सुन्दर वचन, सुभाषित। "वत्तिया स्त्री [ °प्रत्यया ] एक जैन मुनि-शाखाः (कप्प-पृ ७६ टि; राज )। स्तिय देखो सोत्तिअ=सीतिकः ( वव ६ )। सुत्तिय वि [ स्त्रित ] सूत-निगद्धः; ( राज )। सूत्थ वि [ सुस्थ ] १ स्वस्थ, तन्दुरस्त; २ सुखी; ( संद्धि १२; गा ४७८; महा; चेइय २६६; उप १०३१ टी )। सुत्थ न [ सोस्थ्य ] १ तंदुरस्ती, स्वस्थता; २ सुविपन; ﴿ संदि १२; कुप्र १७६; सुपा १८; १५८; स १३५; उप ६०२; धर्मवि २२ )। सुत्थिय देखो सुद्धिअ; (सुपा ६३२)। सुत्थिर नि [सुस्थिर] त्रातिशय स्थिर, त्राति-निश्चल: ( प्राकृ १६; सुपा ३४८; कुमा )। सुधेव वि [सुस्तोक] श्रत्यल्पः (पडम ८, १५२)। सुदंतो स्त्री [ सुदती ] सुन्दर दाँत वाली; ( उप ७६८ टो )।

सुदंसण पृं [सुदर्शन] १ भगवान् अरनाथ के पिता का नाम; (सम १५१)। २ तीसरे वासुदेव तथा बलदेव के धर्म-गुरू; (सम १५१)। ३ भारतवर्ष में होने वाला पाँचवाँ बलदेव; (सम १५४)। ४ धरगोन्द्र के हस्ति-सैन्य का अधिपति; (ठा ५, १—पत ३०२)। ५ एक अन्तकृद् मुनि; (अंत १८)। ६ मेरु पर्वत; (सूअ १, ६, ६; सुज ५)। ७ एक बिल्यात श्रेष्ट्ठी; (पडि; वि १६)। ८ देव-विशेष; (ठा २, ३—पत ७६)। ६ विष्णु का चक; (सुण ३१०)। १० भगवान् अरनाथ का पूर्वभवीय नाम; ११ भगवान पार्श्वनाथ का पूर्वजन्मीय नाम; (सम १५१)। १२ पुन- एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३६)। १३ वि जिसका दर्शन सुन्दर हो वह; (वि १६)। १४ न- पश्चिम रुवक पर्वत का एक शिखर; (ठा ८—पत ४३६)।

सुदंसणा स्त्री [सुदर्शना] १ जम्बू-नामक एक वृक्त, जिससे यह द्वीप जंबूद्वीप कहलाता है; (सम १३; पगह २, ४—पल १३०)। २ मगवान् महावीर की ज्येष्ठ वहिन का नाम: (आचा २, १५, ३; कप्प)। ३ धरगा भ्रादि इन्द्रों के कालवाल भ्रादि स्त्रोकपालों की एक २ ध्रम्म महिषी; (ठा ४, १—पल २०४)। ४ काल तथा महाकाल-नामक पिशाचेन्द्रों की भ्रममहिषिश्रों के नाम; (ठा ४, १—पत २०४)। ५ भगवान् सृष्मदेव की

दीन्ना-शिविका: (विचार १२९)। ६ चतुर्थ वलदेव की माता; (सम १५२)। सुदिक्खन्त वि [ नुदाक्षिण्य ] दान्निएय वाला; ( धम्म १५; सं ३१ )। सुदच्छ वि [सुदक्ष] त्रति चतुरः (सुपा ५१७)। सुदरिसण देखो सुदंसणः (हे २, १०४: पडम २०, १७६; १६०; पव १६४; इक )। सुंदाम पुं [सुदाम] अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न भारतवर्ष का दूसरा कुलकर पुरुष; ( सम १५० )। सुदारु न [सुदारु ] मुन्दर काष्ठ; ( गउड )। ्सू ईारुण युं [ दे ] चंडाल; ( दे ८, ३६ )। सुदिष्ठ वि [सुदृष्ट ] सम्यग् विलोकितः ( गा २२५ )। सुदिप्प अक [सु+द्राप्] अतिशय चमकना। वकु-सुद्धिपंतः ( सुपा ३५१ )। सुदोह ) वि [ सुदीर्घ ] श्रत्यन्त लम्बा; (सुर २, १२५; सुदीहर ∫ ३, १६८)। °कालोय वि [ °कालिक] सुदीर्घ-काल-संवन्धी; (सुर १५, २२०)। °दंसि वि [ °द्रिंग् ] परिगाम का विचार कर कार्य करने वाला; (सं ३२)। सुदुक्कर वि [सुदुष्कर] जो अत्यन्त दुःख से किया जा सके वह, त्र्यति मुश्किल; ( उप पृ १६० )। सुदुवखत्त वि [ सुदु:खात ] श्रति दु:ख मे पीडित; ( मुर 0, 29)1 सुदुविखअ वि [ सुदुःखित ] ग्रत्यन्त दुःखितः ( सुपा ३०४)। सुदुगा वि [ सुदुगे ] जहाँ दु:ख से गमन किया जा सके वहः ( पउम ३०, ४६ )। सुदुच्चय वि [ सुदुस्त्यज ] मुश्किली से जिसका त्याग हो सके वह; "सहावो वि सुदुचत्रो" ( श्रा १२ ) सुदुत्तार वि [सुदुस्तार] कठिनता से जिसको पार किया जा सके वह; ( भ्रौप; पि ३०७ )। सुदुद्धर वि [सुदुर्घर ] ऋति दुःख सं जो धारण किया जा सके वह; ( श्रा ४६; प्रासू ४८ )। सुदुक्षिवार वि [ सुदुर्निवार ] ग्रति कठिनाई से जिसका निवारमा किया जा सके वह; ( सुपा ६४ )। सुदुप्पिञ्छ वि [ सुदुर्द्शी ] श्रतिशय मुश्किली से देखने .योग्यः, (सुर १२, १६६)। सुदुब्भेअ वि [ सुदुर्भे द ] श्रवि दुःख से जिसका सेदन

हो सके वह; ( उप २५३ टी ) । ्रसुदुम्मणिआ स्त्री [ दे ] रूपवती स्त्री; ( दे ८, ४० )। सुदुक्लह वि [ सुदुर्लभ ] च्रत्यन्त दुर्लभ; ( राज )। सुदूसह वि [ सुदु:सह ] अत्यन्त दुःख से सहन करने योग्य; (सुर ६, १५८)। सुदेव पुं [ सुदेव ] उत्तम देव; ( सुपा २५६ )। सुद्द पुं [ शूद्र ] मनुष्य की अधम जाति, चतुर्थ वर्गा; (विपा १, ५—पत ६१; पडम ३, ११७; श्रु १३)। सुद्दय पुं [ श्रद्धक ] एक राजा का नाम; (मोह १०५; १०६)। सुद्दिणो ( ग्रप ) स्त्री [ श्रद्भा ] श्रूद्रजातीय स्त्री; ( पिंग )। 🗸 सुद्ध पुं [ दे ] गोपाल, ग्वाला; ( दे ८, ३३ )। सुद्ध वि [ शुद्ध ] १ शुक्ल, उज्वल; "वइसाहसुद्धपंचिम-रत्तीए सोहर्णं लग्गं" ( सुर ४, १०१; कुप्र ७०; पंचा ६, ३४)। २ पवित्र; ३ निर्दोप; ४ केवल, किसीसे अप-मिश्रित; ५ न. सिंधा लून; ६ मरिच, मिर्चा; (हे १, २६०)। ७ लगातार १८ दिनों के उपवास; (संबोध ५८)। ८ पुं-छन्द-विशेष; (पिंग)। भेधारा स्त्री [भन्धारा] गन्धार-ग्राम की एक मूर्ज्छना; (ठा ७---पत्र ३९३)। °द्ंत पुं [ °द्न्त ] १ भारतवर्ष में होनेवाले चौथे जिन-देव; (सम १५४)। २ एक अनुत्तर-गामी जैन मुनि; ( अनु २)। ३ एक अन्तर्द्वीप; ४ उसमें रहने वाली एक मनुष्य जाति; (इक)। "पद्मल पुं[ "पक्ष] सुक्क पक्त; ( पडम ६, २७ )। ° प्प पुं [ शत्मन् ] पवित्र श्रात्माः (कप्प)। °प्पवेस वि [ °प्रवेश्य ] पवित स्त्रीर प्रवेश के खिए उचित; ( भग )। °८५वेस वि [ °१८८वेश्य ] पवित तथा वेशांचित; (भग)। 'वाय पुं [ 'वात ] वायु-विशेष, मनद पवन; (जी ७)। "वियड न [ "विकट] उप्पा जल; (कप्प)। "सज्जास्त्री [ "पड्जा] पड्ज ग्राम की एक मूर्च्छना; ( टा ७—पत्र ३६३ )। सुद्ध'त पुं [ सुद्धान्त ] ग्रन्तःपुर; ( उप ७६८ टी; कुप्र ५४; कुम्मा २६; कस )। सुद्धवाल वि [दे] गुद्ध-पूत, शुद्ध ग्रौर पवितः; (दे ८, ३८ )। सुद्धि स्त्री [शुद्धि ] १ शुद्धता, निर्दोषता, निर्मलता; (सम्मत्त २३०; कुमा )। २ पता, खबर, खोई हुई चीज की प्राप्ति; "वद्राविज्ञह पियाइ सुद्धोए" (सुपा ५१७; कुप २०२; सम्मत्त १७२; कुम्मा ६ )।

सुद्धे सणिअ वि [शुद्धै घणिक] निर्दोष श्राहार की खोज करने वाला; (पग्ह २, १—ंपत्र १००)। सुद्धोअण पुं [शुद्धोदन ] बुद्ध देव के पिता का नाम। °तणय पुं [°तनय ] बुद्ध देव; ( सम्म १४५ )। देखो ै: सुद्धोदण । सुद्धोअणि पुं [ शौद्धोदनि ] बुद्ध देव; ( पात्र ) । सुद्धोदण देखो सुद्धोअण । °पुत्त पुं [ °पुत्र ] बुद्ध देव; (कुप ४४०)। सुधम्म पुं [सुधर्मन् ] १ भगवान् महावीर का पट्टधर शिष्य; (कुमा)। २ एक जैन मुनि; (विपा २, ४)। ३ तीसरे बलदेव के गुरू—एक जैन मुनि; (पउम २०, २०५)। ४ एक जैन मुनि जो सातवें वलदेव के पूर्व-जन्म में गुरू थे; (पडम २०, १६३)। ५ एक जैनाचार्य; ''तह ग्रजमंगुस्रि श्रजसुधम्मं च धम्मरयं" (सार्ध २२)। देखो सुहम्म। सुधा देखो छुहा = सुधा; ( कुमा )। सुनंद पुं [ सुनन्द ] १ भारतवर्ष के भावी दशवें जिनदेव के पूर्वभव का नाम; (सम १५४)। २ एक जैन मुनि;🍆 ( पउम २०, २० )। देखो सुणंद् । सुनक्खत्त देखो सुणक्खत्तः (भग १५—पत ६७८; ६८७)। सुनिच्चरी स्त्री [सुनितिती ] भ्रच्छी तरह नृत्य करने वाली स्त्री; (सुपा २८६)। सुनयण पुं [ सुनयन ] १ राजा रावरा के स्रधीनस्थ एक विद्याधर सामन्त राजा; (पउम ८, १३३)। २ वि. सुन्दर लोचन वाला; ( आवम )। सुनाम पुं [ सुनाभ ] श्रमरकंका नगरी के राजा पद्मनाभ का पुतः; ( गाया १, १६-पत्र २१४ )। सुनिउण वि [सुनिपुण] १ घ्रत्यन्त सूच्मः; (सम ११४)। २ प्रति चतुर; (सुर ४, १३६)। सुनिउण वि [ सुनिगुण ] त्रातिशय निश्चित गुगा वाला; (सम ११४)। सुनिग्गल वि [ सुनिर्गल ] चिर-स्थायी; ( विसे ७६६ )। सुनिन्छय वि [ सुनिश्चय ] दृढ निर्णय वाला; (सुपा ४६५ ).। सुनिष्पकंप वि [ सुनिष्प्रकम्प ] ग्रत्यन्त निश्चलः; (सुपा ६५३ ) । सुनिम्मल वि [ सुनिर्मल ] त्रातिशय निर्मल; ( पउम २६,

ृह्र्य ) । सुनिरूविय वि [ सुनिरूपित ] अच्छी तरह तलासा हुआ; (सुपा ५२३)। - सुनिविन्न वि [ सुनिविण्ण ] म्प्रतिशय खिन्न; (सुर १४, ५५; उव )। सुनिव्बुड देखो सुणिव्बुय; ( द्र ४७ )। सुनिसाय वि [सुनिशात] श्रत्यन्त तोच्या; (सुपा 1 (00 ) सुनिसिअ वि [सुनिशित ] ऊपर देखोः; (दस १०, २)। सुनिस्संक वि [ सुनि:शङ्क ] विलकुल शङ्का-रहित; (सुपा 255)1 सुनोविश्रा स्त्री [ सुनोविका ] सुन्दर नीवी-वस्त्र-ग्रन्थि-वाली स्त्री; (कुमा)। सुनेत्रा स्त्री [सुनेत्रा ] पाँचवें वासुदेव की पटरानी; (पडम २०, १८६)। सुन्न न [ शून्य ] १ विन्दी; (सुर १६, १४६ )। २---🚁 देखो सुण्णः; (प्रासू १०;महाः; भगः; य्राचाः; सं ३६; रंभा)। °पत्तिया स्त्री [ °प्रत्ययिका, °पत्रिका ] एक जैन मुनि-शाखाः (कप्प)। सुत्रयार देखो सुण्णक्षार; (सुपा ५६४; धर्मवि १२)। सुन्नार देखो सुण्णार; ( सुपा ५६२ )। सुन्हा देखो सुण्हा; (वा ३७; भवि )। सुप सक [मृज् ] मार्जन करना, शोधन करना। सुपइ; (प्राप्र)। सुपइट्ठं वि [सुप्रतिष्ठ ] १ न्याय-मार्ग में स्थित; २ प्रतिज्ञा-शृंर; (कुमा १, २८)। ३ अतिशय प्रसिद्ध; ४ जिसकी स्थापना विधि-पूर्वक की गई हो वह; (कुमा २, ४०)। ५ भगवान् महावीर के पास दीचा ले कर मुक्ति बाने वाला एक गृहस्थ; ( ग्रंत १८ )। ६ ग्रंग-विद्या का जानकार पाँचवाँ रुद्र पुरुषः (विचार ४७३)। ७ भगवान् 🔨 सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम; ( सुपा ३६ )। 🗀 भाद्रपद मास का खोकोत्तर नाम; (सुज १०, १६)। ह पाल-विशेष; (राय)। १० न. एक नगर का नाम; (विपा १, ह—पत ८८ )। "भ पुन ["भ ] एक देव-विमानं; (सम १४; पव २६७)। सुपइट्टिय वि [सुप्रतिष्ठित] अच्छी तरह प्रतिष्ठा-प्राप्तः (भगः रायः)।

सुपक्क वि [सुपक्व ] अच्छी तरह पका हुआ; (प्रासू १०२; नाट-मृच्छ १५७)। सुपडाय वि [ सुपताक ] सुन्दर ध्वना वाला; ( कुमा )। सुपडिवुद्ध वि [ सुप्रतिवुद्ध ] १ सुन्दर रीति से प्रवित्रोध को प्राप्तः; (आचा १, ५, २, ३)। २ पुं. एक जैन महर्षि; (कप्प)। सुपडिवत्त वि [सुपरिवृत्त ] जो अच्छी तरह हुआ हो वह; ( पडम ६४, ४५ )। सुपणिहिय वि [ सुप्रणिहित ] सुन्दर प्रणिधान वाला; (पगह २, ३—पत्र १२३)। सुपण्ण देखो सुप्पत्नः (राज)। सुपण्ण ) पुं [सुवर्ण] गरुड पर्जा; (नाट; कुप्र सुपन्त 🕽 ६३)। सुपन्नत्त वि [ सुप्रज्ञप्त ] १ सुन्दर रूप से कथित; (श्राचा १, ८, १, ३)। २ सम्यग् श्रासेवितः ( दस ४, १ )। सुपभ देखो सुप्पभ; ( राज )। सुवम्ह पुं [सुवक्ष्मन् ] १ एक विजय-चेतः; (ठा २, ३— पत्र ८०)। २ पुंन. एक देव-विमान; (सम १५)। सुपरिकम्मिय वि [ सुपरिकमित ] सुन्दर संस्कार वाला; ( गाया १, ७—पत ११६)। सुपरिविखय ) वि [ सुपरीक्षित ] अन्छी तरह जिसकी सुपरिच्छिय ) परीका की गई हो वह; ( उव; प्रास् १५)। सुपरिणिट्ठिय । वि [सुपरिनिष्ठित ] अन्छी तरह सुपरिनिट्ठिअ ∫निपुणः; ( राजः; भग )। सुपरिष्फुड वि [स्परिस्फुट ] सुस्पष्टः; (पउम ४५, सुपरिसंत वि [सुपरिश्रान्त] अतिशय थका हुआ; (पडम १०२, ४५)। सुपरुन्न वि [सुप्ररुदित ] जिसने जोर से रोने का आरंभ किया हो वह; ( गाया १, १५-पत २४० )। सुपवित्त वि [ सुपवित्र ] अत्यन्त विशुद्धः (सुपा ३५४)। सुपवित्तिय [ सुपवित्रित ] ग्रत्यन्त पवित्र किया हुन्या; (सुपा ३)। सुपब्च धुं [सुपर्वन्] १ देव; २ न. सुन्दर पर्वः; ( कुप्र 82)1 सुपसाइअ वि [सुप्रसादित ] ग्रन्छी तरह प्रसन्न कियाः हुआ; (रंभा )।

्सुपसिद्ध वि [ सुप्रसिद्ध ] त्र्रति विख्यातः; ( पिंग ) । सुपस्स वि [ सुदर्श ] सुख से देखने योग्य; (ठा ४, ३— ः पंत २५३; ५, १—पत २६६)। सुपह पुं [ सुपथ ] शुभ मार्गः; ( उवः; सुपा ३७७ )। सुंपहाय न [ सुप्रभात ] माङ्गलिक प्रातः-काल; ( हे २, २०४)। सुपास पुं [सुपार्श्व ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न सातर्वे जिन भगवानः; ( सम ४३; कप्पः; सुपा २ )। २ भगवान महावीर के पिता का भाई; ( ठा ६—पत्न ४५५; विचार ' ४७८)। ३ एक कुलकर पुरुष का नाम; ( सम १५०)। ४ भारतवर्ष के आवो तीसरे जिनदेव; (सम १५३)। ५ 🗓 ऐरवत च्लेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; (सम १५३)। ६ ऐरवत च्रीत में आगामि उत्सिपेगी-काल में देशेने वाले त्र्यठारहवें जिनदेव; (सम १५४; पव ७)। ७ भारतवर्ष के भावी दूसरे जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम; (सम १५४)। सुपासा स्त्री [सुपार्थ्या ] एक जैन साध्वी; (ठा ६— पत ४५७)। सुपीअ पुं [सुपीत ] अहोरात का पाँचवाँ मुहूर्तः; (सम सुपुंख पुंन [ सुपुङ्ख ] एक देव-विमानः; ( सम २२ )। सुपुंड पुंन [ सुपुण्ड्र] एक देव-विमान; ( सम २२ )। स्पुप्प पुन [ सुपुष्प ] एक देव-विमान; ( सम ३८ )। स्पुरिस पुं [सुपुरुष ] सजन, साधु पुरुष; (हे २, १८४; गउड; प्रासू ३ )। सुपेसल वि [ सुपेशल ] श्रिति मनोहर; (उत्त १२, १३)। सुप्प अक [ स्वप्] सोना। सुप्पइ; ( हे २, १७६ )। स्तुप्प पुन [सूर्प] सूप, छाज, सिरकी का बना एक पाल जिससे ग्रन्न पछोरा जाता है; ( उवा; पराह १, १—पत ८)। °णह वि [ °नख ] स्प के जैसे नख वाला; (साया १, ८—पत १३३)। °णहा, °णही स्त्री [°नखा] ं रावण को बहिन का नाम; ( प्राक्त ४२ )। सुप्पइर्ठ देखो सुपइर्ठ; ( राज )। सुप्पइट्रिय देखो सुपइट्ठिय; ( राज )। सुप्पइण्णा ) स्त्री [सुप्रतिज्ञा] दिच्चिया रुचक पर रहने सुष्पद्दन्ना र्वालो एक दिक्कुमारो देवी; (राज; इक)। सुप्पंजल वि [सुप्राञ्जल] श्रत्यन्त ऋजु—सीधा; (कप्पू)। March Control

सुप्पडिआणंद वि [सुप्रत्यानन्द ] उपकृत पुरुष, के किए हुए उपकार को मानने वाला; (ठा ४, ३—पव २४८ )। सुष्पडिआर न [सुप्रतिकार] उपकार का वदत्ता, प्रत्युपकारः ( ठा ३, १--पत ११७ ) । सुप्पडिवुद्ध देखो सुपडिवुद्धः ( राज )। सुप्पडिसमा वि [ सुप्रतिसम्न ] ग्रन्छी तरह लगा हुग्रा, त्र्यवलिम्बतः ( सुपा ५६१ )। सुप्पणिहाण न [ सुप्रणिधान ] शुभ ध्यान; ( ठा ३, १---पल १२१)। सुप्पणिहिय देखोसुपणिहिय; (पगह २, १—पत १०१)। सुप्पन्न वि [सुप्रज्ञ ] सुन्दर बुद्धि वाला; (सूत्र्य १. ६, सुप्पबुद्ध पुंन [ सुप्रबुद्ध ] एक ग्रैवेयक-विमान; ( देवेन्द्र १३६; पल १६४ )। सुप्पवुद्धा स्त्री [ सुप्रवुद्धा ] दिच्च एचक पर रहने वासी एक दिक्कुमारी देवी; (ठा ८—पत्र ४३६; इक )। सुष्पभ पुं [ सुप्रभ ] वर्तमान श्रवसर्पिखी-काल में उत्पन्सू चतुर्थ वलदेव; (सम ७१)। २ त्रागामी उत्सर्पिग्री मं होने वाला चौथा वलदेव; (सम १५४)। ३ भारतवर्ष का भावी तीसरा कुलकर पुरुष; (सम १५३) ४ हरि-कान्त तथा हरिसह-नामक इन्द्रों के एक २ लोकपाल का नाम; (ठा ४, १—पत्न १६७; इक)। ५ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१)। °कंत पुं [°कान्त] हरिकान्त तथा हरिसह-नामक इन्द्रों के एक २ लोकपाक का नाम; ( ठा ४, १— पत्न १६७ )। सुष्पभा स्त्री [सुप्रभा ] १ तीसरे वलदेव की माता; (सम १५२)। २ थरण आदि दित्तगा-श्रेणि के कई इन्द्रों के लोकपालों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, १-पत २०४)। ३ घनवाहन-नामक विद्याधर-नरेश की पत्नी; ( पउम ५, १३८ )। ४ भगवान স্থাজিतनाथ की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६; सम १५१)। सुष्पभूय वि [ सुप्रभूत ] ऋति प्रचुर; (पउम ५५, ३६)। सुप्पसण्ण १ वि. [सुप्रसन्त ] अत्यन्त प्रसाद-युक्तः; सुष्पसन्त ∫ ( नाट—मालती १६१; भवि )। सुप्पसार वि [ सुप्रसार ] सुख से पसारने योग्य; ( सुख सुप्पसारिय वि [सुप्रसारित ] अञ्ळी तरह पुसारा

हुआ; (न्त्रीप )। सुप्पतिद्ध देखो सुपसिद्धः ( सम १५१ः पि ३५० )। सुप्पस्य वि [ सुप्रस्त ] सम्यग् उत्पन्नः; ( श्रीप ) । सुप्पहूव ( अप ) देखो सुप्पभूय; ( भवि )। सुरपाडोस पुं [ दे ] श्रन्छा पड़ोस; ( श्रा २७ )। सुष्पिय वि [सुप्रिय] श्रत्यन्त प्रियः; ( उत्त ११, ८; ·सुपा ४६५ )। सुप्पुरिस देखो सुपुरिस; ( रयण २४ )। सुफणि स्त्रीन [ सुफणि ] जिसमें तक ग्रादि उवाला जाय ऐसा बटवा आदि पातः ( सूत्र १, ४, २, १० ) सुबंधु पुं [सुबन्धु] १ दूसरे बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम: (सम १५३)। २ भारतवर्ष का भावी सातवा कुलकर; (सम १५३)। सुवंभ पुंन [ सुब्रह्मन् ] एक देव-विमानः; ( सम १६ )। सुंबंभण पुं [ सुत्राह्मग ] प्रशस्त विप्र; ( पि २५० )। सुवद्ध वि [ सुवद्ध ] अच्छी तरह वैधा हुआ; ( उव ) । सुबेल पुं [सुबल] १ सोम-वंश का एक राजा; (पडम ५, ११)। २ पहले बखदेव का पूर्वजन्मीय नाम; (पउम 20, 880)1 सुबलिष्ट वि [ सुबलिष्ठ ] त्रातिशय बलवानः ( श्रु १८)। सुबहु वि [ सुबहु ] अति प्रभूत; ( उव )। सुबहुल वि [ सुबहुल ] ऊपर देखो; ( कप्पू )। सुंबाहु पुं [सुवाहु] १ एक राज-कुमार; (विषा २, १-पत १०३)। २ स्त्री रिक्मराज की एक कन्या; ( गाया १, ५—पत्र १४० )। स्वृद्धि स्त्री [सुवृद्धि ] १ सुन्दर प्रज्ञा; ( श्रा १४ )। २ ं पुं. राम-भ्राता भरत के साथ दीचा लेने वाला एक राजा; ं ( पडम ८५, ३ )। ३ एक मन्त्री; ( महा )। सुक्म वि [शुभ्र ] १ सफेद, खेत; (सुपा ५०६)। २ न . एक प्रकार को चाँदी; (राय ७५)। सुदम न [ शौभ्रच ] सफेदी, श्वेतता; ( संबोध ५२ )। स्किम पुं [ सुरमि ] १ सुगन्ध, खुशवू ; ( सम ४१; भग; गाया १, १२)। २ वि. सुगन्धी, सुगन्ध-युक्तः ( उत्त ः३६, २८; स्राचा १, ६, २, ३)। ३ मनोहर, मनोज्ञ, सुन्दरः ( गाया १, १२—पत १७४ )। सुविभवात न [ सुभिक्ष ] सुकाल; ( सुपा ३५८ )। सुद्भु स्त्री [सुद्रु ] नारी, महिला; (रंमा )। स्म पुं [ शुभ ] १ भगवान पार्श्वनाथ का प्रथम गराधर;

(ठा ८—पत ४२६; सम १३)। २ भगवान् नमिनाथ का प्रथम गण्धरः ( सम १५२ )। ३ एक मुहूर्तः ( पउम १७, ५२)। ४ न. नाम-कर्म का एक भेद; (सम ६७; कम्म १, २६)। ५ मंगल, कल्यासा; ६ वि. मंगल-जनक, मांगिलक, प्रशस्तः (कप्पः भगः, कम्म १, ४२; ४३)। **ँघोस पुं [ ँघोष ]** भगवान् पार्श्वनाथ का द्वितीय गराधर; (सम १३)। "ाणुध्रमम पुं [ "।नुधुर्मन् ] राज्ञस-वंश का एक राजा; (पडम ५, २६२)। देखो सुह = शुभ। सुमंकर न [ शुमंकर ] वरुण-नामक लोकान्तिक देवों का विमानः (राज)। देखा सुहंकर। सुभग वि [सूभग ] १ त्रानन्द-जनकः; (कप्प)। २ सीभाग्य-युक्त, वल्लभ, जन-प्रियः ( सुज २० )। ३ नः पद्म-विशेष; (स्त्रा २, ३, १८; राय ८२)। ४ कर्म-विशेषः ( सम ६७: कम्म १, २६: ५०: धर्मसं ६२० टी )। सुभगा स्त्री [ सुभगा ] १ खता-विशेष; ( परागा १—पत्र ३३)। २ सुरूप-नामक भूतेन्द्र की एक पटरानी; (ठा ४, १-पत २०४; गाया २-पत २५३; इक )। सुभग्ग वि [सुभाग्य ] भाग्य-शाली, जिसका भाग्य श्रन्छा हो वह; ( उव १०३१ टी )। सुभड देखी सुहड; ( नाट—मालती १३८ )। सुमणिय वि [सुमणित ] वचन-कुशल; ( उव )। सुभद्द पुं [ सुभद्र ] १ इच्वाकु-वंश का एक राजा; (पउम २८, १३६)। २ दूसरे वासुदेव तथा बलदेव के धर्म-गुरु; (सम १५३)। ३ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१ )। ४ नगर-विशेष; ( उप १०३१ टी )। सुभद्दा स्त्री [सुभद्रा] १ दूसरे वलदेव की माता; (सम १५२): २ प्रथम स्त्री-रत, भरत चक्रवर्ती की श्रग्र-महिपी; (सम १५२)। ३ विल-नामक इन्द्र के सोम ग्रादि चारों लोकपालों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; (ठा ४, १— पल २०४)। ४ भूतानन्द भ्रादि इन्द्रों के कालवाल-नामक लोकपाल की एक २ अग्र-महिषी का नाम; ( टा ४,१— पल २०४) । ५ प्रतिमा-विशेष, एक व्रत; ( टा ४, १७— पल २०४)। ६ राम के भाई भरत की पत्नी; (पडम २८, १३६)। ७ राजा कोियाक की स्त्री; ( ऋौप )। ५ राजा श्रीयाक की एक स्त्री; ( ग्रंत २५ )। ह एक सती स्त्री; (पिंड)। १० एक सार्थवाह-पत्नी; (विपा १, २—पत्न २२ )। ११ जिंम्बूहक्त-विशेष, जिससे यह द्वीप जंबूद्दीप

कहलाता है; (इक)। सुभय देखो सुभगः (भग १२, ६—पत्र ५७८)। सुर्भारय वि [ सुभृत ] अन्छी तरह भरा हुआ , भरपूर, परिपूर्ण: ( उव )। स्मा स्त्री [शुभा] १ वैरोचन वलीन्द्र की एक अग्र-महिषी; ( ठा ५, १-पत ३०२ )। २ एक विजय-त्रेतः; ( ठा २, ३-पत्र ८०)। ३ रावण की एक पत्नी; (पडम ७४, ११)। सुभासिय देखो सुहासियः ( उत्त २०, ५१; दस ६, १, १७ )। सुभासिर वि [ सुभाषितु ] सुन्दर बोलने वाला; स्त्री-°रो: (सुपा ५६८)। सुभिक्ख देखो सुव्भिक्छः ( उनः; सार्ध ३६ )। सुभिच्च पृं [ सुभृत्य ] अच्छा नोकर; ( सुपा ४६५; हे ४, ३३४ )। सुभीम वि [ सुभीम ] श्रवि भयंकर; ( सुर ७, २३३ )। सुभोसण पुं [ सुभीषण ] रावण का एक सुभटः; ( पडम ५६, ३१)। सुभूम पुं [ सुभूम ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न आठवाँ चकवर्ती राजा; ( ठा २, ४--पत्र ६६ )। २ भारतवर्ष के भावी दूसरा कुलकर पुरुष; (सम १५३)। ३ भगवान ऋरनाथ का प्रथम श्रावक: (विचार ३७८)। सुभूसण पुं [ सुभूषण ] विभीषण का एक पुतः; ( पडम ६७, १६)। सुभोगा स्त्री [ सुभोगा ] अधीलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारो देवी; ( ठा ८—पत ४३७; इक )। सुभोयण न [ सुभोजन ] वत-विशेष, एकाशनतप; (संबोध ሂ득 ) | सुम न [सुम ] पुष्प, फूल; (सम्मत्त १६१)। °सर पुं शिर कामदेव; (रंभा)। सुमइ पुं [ सुपित ] १ पाँचवा जिन भगवानः (सम ४३)। २ ऐरवत दोन में हानेवाला दसवाँ कुलकर पुरुष; (सम १५३)। ३ एक जेन उपासक; (महानि ४)। ४ वि. शुभ बुद्धि वाला; (गउड)। ५ पुं. एक नैमित्तिक ं विद्वानः ( सुर ११, १३२ )। सुर्वगल पुं [ सुमङ्गल ] ऐरवत वर्ष में होने वाले प्रथम जिनदेव; (सम १५४)।

सुमंगला स्त्री [ सुमङ्गला ] १ भगवान् ऋषभदेव को एक

पत्नी: (पडम ३, ११६)। २ सूर्यवंशीय राजा विजय-सागर की पत्नी; ( पउम ५, ६२ )। सुममा पुं [ सुमार्ग ] श्रच्छा रास्ता; ( सुपा ३२० )। ः सुमण )न [सुमनस् ] १ पुल्प, फूल; (हे १, ३२; सुपा सुमणस 🗲 )। २ पुं. देव, सुर; ( सुपा ८६; ३३४ )। ३ वि. सुन्दर मन वाला, सजनः ( सुपा ३३४; पडम ३६; १३०: ७७, १७; रयगा ३)। ४ हर्षवान्, त्र्यानन्दित, सुखी: (ठा ३, २-पत १३०)। ५ पुंन. एक देव-विमान; ( देवेनद्र १३६ )। भह पु [ भद्र ] १ भगवान् महावीर के पास दीचा ले कर मुक्ति पाने वाला एक गृहस्थः ( ऋंत १८ )। २ ऋार्य संभृतिनिजय के एक शिष्य, एक जैन मुनिः (कप्प)। सुमणसा स्त्री [सुमनस् ] वल्ली-विशेषः; ( परापा १— पत ३३)। सुमणा स्त्री [सुमनस् ] १ भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रथमः शिष्याः ( सम १५२ः पव १ )। २ भ्तानन्द त्रादि इन्द्रौ के एक २ स्नोकपास की एक २ अग्रू-महिषी का नाम; (ठा४,१-पत २०४)।३ राजा श्रेगिक को एक पत्नी; ( ग्रांत २५ ) । ४ एक जम्बू वृक्त का नाम; (इक)। ५ राक की पद्मा-नामक इन्द्राग्गी की एक राजधानी; (इक)। ६ मालती का फूल; (स्वप्न ६१)। सुमणो° देखो सुमण; ( उप पृ १८ )। सुमणोहर वि [ सुमनोहर ] अत्यन्त मनोहर; ( उप पृ १५) 1 सुमर सक [ स्मृ ] याद करना । सुमरइ; ( हे ४, ७४ ) । भवि-सुमरिस्सिसः; (पि ५२२)। कर्म-सुमरिज्ञहः; (हे ४, ४२६; पि ५३७)। वक्--सुमरंत; (सुर ६, ६४; सुपा ४०८; पडम ७८, १६)। कवकु—सुमरिज्जंत; ( पडम ५, १८६; नाट-मासती ११०)। संक्-सुमिरिअ, सुमरिऊणः ( कुमाः काल ) । हेक-सुमरेउं, सुमरि-त्तए; (पि ४६५; ५७८)। क-सुमरियव्य, सुमरेयव्य, सुमरणीअ; ( सुपा १५३; १८२; २१७; ग्रमि १२० )। सुमर पुं [ स्मर ] कामदेव; ( नाट—चेत ८१ )। सुमरण स्रोन [स्मरण] याद, स्मृति; (कुमा; हे ४, ४२६; वसु; प्राप; सुपा ७१; १५६; ३६७; स ३३४)। स्त्री—°णाः; ( स ६७०; सुपा २२० )। सुमराव सक [स्मारय्] याद दिलाना । वक्त-सुमरा-वंतः ( कुप्र ५६ )।

सुमराविय वि [स्मारित] याद कराया हुआ; (सुर १४, ४८; २४३ )। सुमरिअ देखो सुमर=स्मृ। सुमरिअ वि [ स्पृत ] याद कियां हुआ; (पात्र )। सुमरुया स्त्रो [सुमरुत्] भगवान् महावीर के पास दीन्ना लेकर मुक्ति पाने वाली राजा श्रेग्शिक की एक पत्नी; (अंत २५)। सुमहुर वि [ सुमधुर ] अति मधुर; ( विपा १, ७—पत 1 ( 00 सुमाणस वि [सुमानस ] प्रशस्त मन वाला, सजन; (पउम १०२, २७)। स्माणुस पुं [स्मानुष ] सजन, उत्तम मनुष्य; (सुपा सुमालि पुं [ सुमालिन् ] एक राज-कुमार; ( पडम ६, २२०)। स्मिण पुंत [स्वप्न] १ स्वप्न, सपना; (हे १, ४६; कुमा; महा; पडि; सुर ३, ६१; ६७)। २ स्वप्न के फल को बतलाने वाला शास्त्र; (स्वप्न ४६)। **°पाडय** वि [ °पाठक ] स्वप्न के फल बताने वाले शास्त्रों का जानकार; ( शाया १, १—पत २०)। देखो सुद्यिण। समित्त पं [स्मित्त्र ] १ भगवान मुनिसुत्रतस्वामी का पिता—एक राजा; (सम १५१)। २ द्वितीय चक्रवर्ती का पिता; (सम १५२)। ३ चतुर्थ वलदेव के पूर्व जन्म का नाम; ( पडम २०, १६० )। ४ छठवें बखदेव के धर्म-गुरू-एक जैन मुनि; (पडम २०, २०५)। ५ एक विधाक का नाम; (उप ७२८ टी)। ६ श्रच्छा मिल; "सुमित्तो व्य जिर्णधम्मो" (सुपा २३४)। ७ मगवान् शान्तिनाथ को प्रथम भिक्ता देने वाले एक गृहस्थ का नाम; (सम १५१)। सुमित्ता स्त्री [सुमित्त्रा] लदमण की माता श्रीर राजा दशरथ की एक पत्नी; (पउम २५, ४)। °तणय पुं [ °तनय ] लच्मणः ( से ४, १५; १४, ३२ )। सुमित्ति पुं [सौमितित्र ] सुमिता का पुत—लदमराः; ( पडम ४५, ३६ )। सुमुद्य वि [ सुमुदित ] अति-हर्षित; ( श्रीप )। सुमुखी देखो सुमुही; ( पिंग )। सुमुणित्र वि [ सुज्ञात ] अच्छी तरह जाना हुआ; ( सुपा र्दर्)।

सुमुह पुं [सुमुख] १ भगवान नेमिनाथ के पास दोन्ना ले मुक्ति पाने वाला एक राज-कुमार; ( ग्रंत ३)। २ राक्तस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पउम ५, २६१)। ३ न. छन्द-विशेष; ( ऋजि २०)। सुमुही स्त्री [सुमुखी ] छन्द-विशेष: ( पिंग )। सुमेघास्त्री [सुमेघा] कर्ध्व लोक में रहने वाली एक दिक्कुमारो देवी; ( ठा ८—पत ४३७ )। सुमैरु पुं [सुमेरु ] मेरु-पर्वतः (पात्रः पउम ७४, ३८)। सुमेहा देखो सुमेघा; (इक)। सुमेहा स्त्री [ सुमेघा ] सुन्दर बुद्धिः; ( उप पृ ३६८ )। **सुमांत दे**खो सुण=श्रु । सुम्ह पूं. व. [सुद्या ] देश-विशेष; (हे २, ७४)। सुर पुं [सुर] १ देव, देवता; (पगह १, ४-पत ६८; कप्प; जी ३३; कुमा ) । २ एक राजा का नाम; ( उप 🗷 ७६५)। °अण न [ °चन ] नन्दन-वनः (से ६, ८६)। °अरु पुं [°तरु] कल्प वृक्त; (नाट)। °करडि पुं [ °कर्राटन् ] ऐरावरा हाथी; ( सुपा १७६ )। °करि पुं [ °करिन् ] वही अर्थ; (सुपा २६१)। °क्सिं पु [ °कुम्भिन् ] वही; (सुपा २०१)। 'कुमर पुं [ 'कुमार ] भगवान् वासुपूज्य का शासन-यक्त; ( पव २६ )। °कुस्म न [ °क्खुम ] लवंग. लोंग; (पि १४)। "गय पुं [ भजं] इन्द्र-हस्तो, ऐरावर्ण; (पात्र्य; से २, २२)। °गिरि पुं [ °गिरि ] मेरु पर्वत; ( सुपा २: ३१; ३५४; सगा )। "गिह देखां "घर; ( उए ७६८ ही )। "गुरु पुं िशुरु ] १ वृहस्पतिः (पात्र्यः सुपा १७६)। २ नास्तिक मत का प्रवर्तक एक आचार्य; (मोह १०१)। °गोब पुं ि भोप ] कीट-विशेष, इन्द्रगोप; ( गाया १, ६--पत १६०; पाद्य)। °घर न [ °गृह] १ देव-मन्दिर; ( कुप ४)। २ देव-विमान; (सणा)। °चमू स्त्री [ °चमू] देव-सेना; ( सुपा ४५ )। °वाव पुं [ °वाप ] इन्द्र-धनुष; ( गा ५८५; ८०८; सुपा १२४ )। °जाल न [ °जाल ] इन्द्रजाल; (राज)। °णई स्त्री [ °नदी ] गंगा नदी; (पाद्य)। 'णाह पुं [ "नाथ ] इन्द्र; (गा ५६४; दे )। °तरंगिणी स्त्री [ °तरङ्गिणी ] गंगा नदी; (सया)। °तरु देखो °अरु; (सर्गा)। °ताण पुं[ °त्राण ] यवन-नृप, सुलतान; (ती १५)। "दारु न [ "दारु ] देवदार को लकड़ी; (स ६३३)। °धंसी स्त्री [°ध्वंसिनी] विद्या-विज्ञेषः; (पउम ७, १३७)। °श्रणु, °श्रणुह न

[ °धनुष्] इन्द्र-धनुष; ( कुमा; सगा)। °नई देखो °णई; ( श्रु ७७ ) । °नाह देखो °णाह; ( सणा ) । °पहु पुं [ °प्रभु ] इन्द्र, देव-राज; (सुपा ५०२; उप १४२ टी; सण )। 'पुरं न [ 'पुर ] देव-पुरी, अमरावती, स्वर्ग; ( पउम ५०, १; सरा )। °पुरी स्त्री [ °पुरी ] वही म्प्रर्थ; ं ( पाञ्च; कुमा )। °िष्य पुं [ °िप्रय ] एक यक्च; (ग्रंत)। °वंदी स्त्री [ °बन्दी ] देवी, देव-स्त्री; (से ६, ५०)! °भवण न [°भवन] देव-प्रासाद; (भग; सणा)। °मंति पुं [ °मन्त्रिन् ] वृहस्पतिः ( सुपा ३२६ )। °मंदिर न [ °मन्दिर ] १ देहरा, मन्दिर; (कुप्र ४) । २ देव-विमान; ( सर्गा )। °मुणि पुं [ °मुनि ] नारद मुनि; ( पडम ६०, ८)। °रमण न [ °रमण ] रावण का एक बगीचा; ( पउम ४६, ३७ )। °राय पुं [ °राज ] इन्द्र; ( सुपा ४५; सिरि २४)। °रिड पुं [ °रिषु ] दैत्य, दानव; (पात्र )। °लोअ पुं [ °लोक ] स्वर्गः; (महा )। °लोइय वि [°लोकिक ] स्वर्गीयः ( पुष्फ २५८ )। °लोग देखो °लोअ; ( पउम ५२, १८)। °वइ पुं [ °पति ] १ इन्द्र, देव-राजः; (पात्र्यः; सुपा ४४ः; ४८ः; ८८ः; ४०२)। २ इन्द्र-नामक एक विद्याधर-नरेश; (पउम ७, २७)। °वण्ण पुन [ °वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १०)। °वध्र देखो °वहू; (पि ३८७)। °वस्री स्त्री [ °पणी ी पुंनाग वृत्तः; (पात्र्य)। वस पुं [ वस ] उत्तम देवः; (भग)। °वरिंद पुं [ °वरेन्द्र ] इन्द्र, देव-राज; (श्रा २७)। वहू स्त्री [ वध्यू ] देवाङ्गना, देवी; (कुमा)। °वारण पुं [ °वारण ] ऐरावण हस्ती; ( उप २११ टी )। °संगीय न [ °संगीत ] नगर-विशेषः; ( पउम ८, १८)। 'सिर स्त्री [ 'सिरित् ] भागीरथी, गङ्गा नदी: (गउड; उप पृ ३६; सुपा ३३; २८६)। भिहिरि पुं [ °शिखरिन् ] मेरु पर्वतः; (सर्गा)। °सुंदर पुं [ °सुन्दर ] रथचक्रवाल-नगर का एक विद्याधर-नरेश; (पउम ८, ४१)। °सुंदरी स्त्री [ °सुन्दरी ] १ देव-वधू, देवाङ्गना; ( सुर ११, ११५; सुपा २०० )। २ एक राज-पुत्री; ( सुर ११, १४३)। ३ एक राज-कुमारी; (सिरि ५३)। °सुरहि स्त्री [ °सुरमि ] काम-धेनु; (रयण १३)। °सेंल पुं[°शैल] मेरु-पर्वत; ( सुपा १३० )। °हत्थि पुं [ °हस्तिन् ] ऐरावण हाथी; (से ६, ६)। "उह न [ "ायुध ] वज्र; (पाश्र )। "ादेव पुं ["ादेव ] एक श्रावक का नाम; (उवा)। "देवी स्त्री ["देवी]

पश्चिम रुचक पर रहने वाली एक दिशा-कुमारी देवी; (ठा ८—पत्र ४३६; इक )। शरि पुं [ शरि ] राज्ञस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति; (पउम ५, २६२)। शलय पुन [ शलय ] स्वर्ग; ( पात्र, स्त्र १, ६, ६; \ सुपा ५६६)। "हिराय पुं ["धिराज] इन्द्र; ( उप १४२ टी )। शहित्र पुं [ भित्रप ] इन्द्र; (से १५, ५३)। भहिवइ पुं [ भिन्नपति ] वही; ( सुपा ४६ )। सुरइ स्त्री [ सुरति ] सुख; ( पगह १, ४—पत ६८ )। सुरइय वि [ सुरिचित ] अञ्छी तरह किया हुआ; ( पगह १, ४-पत ६८)। स्रंगणा स्त्री [ स्राङ्गना ] देव-वधू; ( सुपा २४६ )। सुरंगा स्त्री [सुरङ्गा ] सुरंग, जमीन के भीतर का मार्ग; ( उप पृ २६; महा; सुपा ४५४ )। ्स्रंगि पुंस्त्री [दे] वृक्त-विशेष, शिग्रु वृक्त, सहिजना का गाछ; (दे ८, ३७)। सुरजेष्ट पुं [ दे ] वरुण देवता; ( दे ८, ३१ )। सुरद्व पुं. व. [ सुराष्ट्र ] एक भारतीय देश जो आजकल काठियावाड़ के नाम से प्रसिद्ध है; ( गाया १, १६—पत्न २०८; हे २, ३४; पिंड २०२)। सुरणुचर वि [स्वनुचर ] सुख से करने योग्य; ( ठा ५, १-पत २६६)। सुरत ) देखो सुरय; ( पउम १६, ८०; संचि ६; प्राकृ सुरद्) १२)। सुरिम पुंस्त्री [ सुरिम ] १ वसन्त ऋतु; २ स्त्री. गी, गैया; ( कुम्मा १४ )। ३ वि. सुगन्ध-युक्त, सुगंधी; ( सम ६०; गा ८१; कप्प; कुम्मा १४ )। ४ पुंन. एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४० )। "गंध्र वि [ "गन्ध ] सुगन्धी; (म्राचा)। °पुर न [ °पुर ] नगर-विशेष; (राज )। देखो सुरहि। सुरमणीअ वि [ सुरमणीय ] घ्रत्यन्त मनोहर; ( सुर ३, ११२ ) । सुरम्म वि [ सुरम्य ] ऊपर देखो; ( श्रोप )। सुरय न [ सुरत ] मैथुन, स्त्री-संभोग; (सुर १३, २०; गा १५५; काप्र ११३)। सुरयण न [ सुरत्न ] सुन्दर रत्न; ( सुपा ३२७ )। **सुयरणा** स्त्री [ **सुरचना** ] सुन्दर रचना; ( सुपा ३२ )। सुरस वि [सुरस ] १ सुन्दर रस वाला; ( गाया १, १२---पत्र १७४)। २ न. तृख-विशेषः; (दे १, ५४)। °छया स्त्री [ °छता ] तुलसी-लता; ( दे ४, १४ )।

सुरसुर पुं [ सुरसुर ] ध्वनि-विशेष, 'सुर सुर' आवान; ( भ्रोध २८६ )। सुरसुर श्रक [सुरसुराय् ] 'सुर सुर' श्रावाज करना।

वक्-सूरसुरंत; (गा ७४)। सुरह सक [ सुरभय् ] सुगन्धित करना । मुरहेइ; ( कुमा; प्रास् ६)।

सुरह पुंन [ सौरभ ] सुन्दर गन्ध, खुशवू; ''गंधोव्वित्र सुरहो मालईइ मलयां पुरा विसासो" ( भत्त १२१ )।

सुरह पुं [ सुरथ ] साकेतपुर का एक राजा; ( महा )। सुरहि पुंस्री [स्रिम] १ वसंत ऋतुः (रंभाः पात्रः कप्पू)। २ चैल मास; (गा १०००)। ३ वृक्त-विशेष, शतद्र वृक्तः ( स्त्राचा २, १, ८, ३ ) । ४ स्त्रीः गी, गैयाः; ( रयगा १३; धर्मवि ६५; पाद्य; प्रासू १६८ )। ५ न. नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर में सुगन्ध उत्पन्न होती है; (कम्म १, ४१)। ई सुगन्ध-युक्त; ( उवा; कुमा; गा ३१७; ३६६; सुर ३,

३६; हे २, १५५)। देखो सुरिम। सुरा स्त्री [सुरा] मदिरा, दारू; (उवा)। रिस पुं ( "रस | समुद्र-विशेष; ( दोव )।

गडड; सुपा ४४ )। २ एक विद्याधर-नरेश; (पडम ७, २६)। °दत्त पुं [ °दत्त ] एक राज-कुमार; (उप ६३६)। स्रिंदय पुं [स्रेन्द्रक] विमानेन्द्रक, देव-विमान विशेष;

सुरिंद पुं [ सुरेन्द्र ] १ इन्द्र, देव-स्वामी; (सुर २, १५३;

(देवेन्द्र १३७)। स्री स्त्री [स्रो ] देवी; (कुमा)।

सुरुंगा देखो सुरंगा; ( पडम ८, ११८ ) : सुरुख [स्रुझ्] देश-विशेष; (हे २, ११३; षड्)। "ज वि [ °ज ] देश-विशेष में उत्पन्न; ( कुमा )।

सुरुष्टु वि [ सुरुष्ट ] ग्रत्यन्त रोष-युक्तः; (पउम ६८, २५)। सुरुया स्त्री [सुरुपा] एंक इन्द्राणी; ( णाया २-पत

२५२)। देखो सुरुवा। सुहत्व पुं [सुहत्प ] १ भूत-निकाय का दिल्ला दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत ८५)।२ न. सुन्दर रूप; ३

वि. सुन्दर रूप वाला; ( उवा; भग )। सुह्वा स्त्री [सुह्तपा] १ सुरूप तथा प्रतिरूप-नामक भूतेन्द्रों की एक २ म्राग्र-महिषी; (ठा ४, १—पल २०४)!

२ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक श्रय-महिषी; (इक)। ३ एक दिशा-कुमारी देवी; (ठा ४, १-पन १६८;

६—पत्र ३६१)।४ एक कुलकर-पत्नी; (सम १५०)। ५ सुन्दर रूप वाली; ( महा )। सुरेस पुं [सुरेश ] १ देव-पति, इन्द्र; २ उत्तम देव;

(स्पा ६१४)। सुरेसर पुं [सुरेश्वर ] इन्द्र, देव-राज; ( सुपा २७;

कुप ४ )। सुलक्खिण वि [सुलक्ष्णिन् ] उत्तम लत्तरण वाला; (धर्मवि १४२)।

सुलग वि [ सुलग्न ] श्रच्छी तरह सगा हुआ; ( महा )। सुलद्ध वि [ सुलब्ध ] सम्यक् प्राप्त; ( गाया १, १—पन २४; उवा )।

सुलच्म वि [ सुलभ ] सुल से प्राप्त हो सके वह; ( श्रा खुलम ∫१२; सुख २, १५; महा )। सुलस पुं [ सुलस ] पर्वत-विशेप; ( इक )। सुलस न [ दे ] कुसुम्भ-रक्त वस्त्र; ( दे ८, ३७ )।

सुलसमंजरी स्ना [दे] तुलसी; (दे ८, ४०; पात्र) । सुंहसा सुलसा स्त्री [ सुलसा ] १ नवर्वे जिनदेव की प्रथम शिप्या; (सम १५२)।२ भगवान महावीर की एक श्राविका

जिसका आत्मा आगामि काल में तीर्थंकर होगा; (टा ६-पल ४५५; सम ११५४ ) । ३ नाग-नामक गृहपति की स्त्री; ( ऋंत ४)। ४ शक्त की एक अग्र-महिपी, एक इन्द्रास्ती;

(पउम १०२, १५६)। ५ शंखपुर के राजा मुन्दर की

पत्नी; ( महा )। सुलह देखो सुलभः (स्वप्न ४८ः; महाः दं ४६ )।

सुलाह पुं [ सुलाभ ] श्रच्छा नमा; ( सुपा ४४६ )। सुली स्नी [दे] उल्का, श्राकाश से गिरती ग्राग; (दे ८, ₹€)1

सुलुसुल ) त्रक [सुलसुलाय् ] सुल सुल त्रावाज सुलुसुलाय ∫करना । सुलुसुलायइ; (तंदु ४१)। यकृ— सुञ्जसुहित, सुञ्जसुहैत; ( तंदु ४४; महा )।

सुलूह वि [सुरूक्ष ] ग्रत्यन्त लूला; (स्म्र १, १३, १२)।

स्लोअ देखो सिलोअ=श्लोक; ( अवि १६)। सुलोयण पुं [सुलोचन ] एक विद्याधर-नरेश; (पडम

५, ६६ )।

सुलोल वि [ सुलोल ] श्रति चपल; ( कप्पू )। सुल्ल न [ शूल्य ] शूला-प्रोत माँस; ( दे ८, ३६; पाद्य)।

सुव ग्रक [ स्वप् ] सोना । सुवइ, सुवंति; ( हे १, ६४; षड्; महा; रंभा )। भवि—सुविस्सं; ( पि ५२६ )। वक्क-स्वंत, सुवमाणः (पात्रः, से १, २१; भग )। संक्-सुविऊणः ( कुप्र ५६ )। सुच देखो स=स्व; ( हे २, ११४; षड्; कुमा )। सुव ( ग्रप ) देखो सुअ=श्रुत, सुत; ( भवि )। सुवंस पुं [ सुवंश ] १ ऋच्छा बाँस; २ वि. सुन्दर कुख में उत्पन्न, खानदान; ( हे ४, ४१६ )। स्वागु पुं [स्वत्गु] एक विजय-चेत्र जिसकी राज-धानी खङ्गपुरी है; (ठा २, ३—पत ८०; इक)। सुबच्छ पुं [सुबत्स ] १ व्यन्तर-देवों का एक इन्द्र; (ठा २, ३—पत ८५)। २ एक विजय-चेत्र, प्रान्त-विशेष, जिसकी राजधानी कुंडला नगरी है; (ठा २ ३--पत ८०; इक )। सुवच्छा स्त्री [ सुवत्सा ] १ त्रधोलोक में रहने वाली एक दिशा-कुमारी देवी; (ठा ८-- पत्त ४३७)। २ सीमनस पर्वत पर रहने वास्ती एक देवी; ( इक ) ! स्वज्ञ पुं [ सुवज्ज ] १ एक विद्याधर-वंशीय राजा; (पउम ५, १६)। २ पुंन. एक देव-विमान; (सम २५)। सुवद्दिय वि [ सुवर्तित ] ऋतिशय गोल किया हुआ; (राज)। सुवण न [ स्वपन ] शयन; ( ऋोध ८७; पंचा १, ४५; उप ७६२) सुवण्ण पृं [ न्युक्क ] १ गरुड़ पन्नी; ( उत्त १४,४७)। २ भवनपति देवों की एक जाति; ( श्रोप )। ३ श्रादित्य, सूर्य; (गउड)। 'कुटार पुं [ °कुमार ] भवनपति देवों की एक जाति; (इक)। ूर्, सुबच्या पुं [ दे ] य्रार्जुन वृत्तः; ( दे ८, ३७ )।-सुवण्ण न [ सुदर्भ ] १ मोना, हेम; ( उवा; महा; गाया १, १७; गउँड )। २ पुं. भवनपति देवों को एक जाति; (भग)। ३ सीलह कर्म-मापक का एक वाँट; ( ऋशा १५५)। ४ सुन्दर वर्षा; ५ वि. सुन्दर वर्षा वाला; (भग)। °आर, °कार पुं. [ °कार ] सोनी; (दे; महा )। °कुंभ पुं [ 'कु अभ ] प्रथम बलदेव के धर्म-गुरू एक जैन मुनि; ( पडम २०, २०५ )। 'कुसुम न [ 'कुसुम ] सुवर्ण-यूथिका लता का फूल; (राय ३१)। कूछा स्त्री [ °कूला ] नदी-विशेष; ( सम २७; इक ) । °गुलिया । (हार्ड़ हैं विका ] एक दासी का नाम; (महा)।

°सिला स्त्री [ °शिला ] एक महौषधि; ( ती ५; राज )। ागर पुं ि अकर ] सोने की खान; ( गाया १, १७-पत्न २२८)। "ार पुं [ "कार ] सोनी; (उप पृ ३५१)। देखो सुवन्न = सुवर्षो । प्सवण्णविदु पुं [ दे ] विष्सुः; ( दे ८, ४० )। स्विण्णअ वि [ सौवर्णिक ] सुवर्ण-मय, सोने का वना हुआ; (हे १, १६०; षड् ; प्राक्त ३६)। सुवत्त देखो सुव्वत्तः (राज)। सुबन्न न [सुत्रर्ण ] १ सोना; (सं ५०; प्रास् २; कुप्र १; कुमा)। २ वि. सुन्दर ऋत्तर वाला; (कुप्र १)। °कुमार पुं [ °कुमार ] भवनपति देवों की एक जाति: (भग; सम ८३)। °कूलप्पवाय पुं [ °कूलप्रपात ] एक हद जहाँसे सुवर्णकृला नदी वहती है; (ठा २, ३--पल ७२) । °गार पुं [ °कार ] सोनो; ( खाया १, ८—पत्न १४०; उप ए ३५३)। 'जूहिया स्त्री [ 'यूथिका] लता-विशेष; (पराग १७-पत ५२६)। भार देखो °गारः; ( सुपा ५६५ )। देखो सुचण्ण = सुवर्णा। सुवन्न वि [ सौवर्ण ] सोने का वना हुन्ना; ( कुप्र ४ ) र सुवन्नालुगा स्त्रो [दे] दतवन करने का पाल—सोटा र न्त्रादिः; (कुप १४०)। सुवप्प पुं [ सुजन्र ] एक विजय-च्रेतः; ( टा २, ३---पत 50)1 सुवयण न [ सुत्रचन ] सुन्दर वचन; ( भग )। सुवर ) ( अप ) देखो सुमर । सुवरइ, सुवँरहि; ( अवि: पि स्वँर∫२५१)। सुत्रहु देखो सुबहु; ( प्राप )। सुवाय पुंन [ सुवात ] एक देव-विमान; ( सम १० )। सुनास पुं [सुनर् ] १ सुन्दर वृष्टिः; ( उप' ८४६ )। २ छन्द-विशेषः (पिंग)। सुवासणी देखो सुवासिणोः; ( धर्मवि १२३ )। सुवासव पुं [ सुवासव ] एक राज-कुमार; (विषा २,४)। सुवासिणी स्त्री [दे सुवासिनी ] जिसका पति जीवित हो वह स्त्री; (सिरि १५६ )।. सुवाहा य [स्वाहा ] देवता को हविष त्रादि अर्पण का स्चक ग्रन्थयः (सिरि १६७)। सुविभक्तिभ वि [ सुन्यर्जित ] विशेष रूप से उपार्जितः; (तंंदु ५६)। सुविअद्ध वि [ सुविदग्ध ] श्रत्यनतः चतुरः ( नाट--रहाः

सुविद्य वि [ सुविदित ] श्रच्छी तरह ज्ञात; ( उव; सुपा 808)1 सुविड वि [ सुविद् ] अच्छा जानकार; ( श्रा २८ )। स्विडल वि [ सुविषुल ] ऋति विशालः; ( उव )। सुविक्रम पुं [सुविक्रम] भूतानन्द-नामक इन्द्र के हस्ति-सैन्य का अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; इक )। सुविक्खाय वि [ सुविक्यात ] सुप्रसिद्धः ( सुर ६, ६४ )। सुविगा स्त्री [शुकिका, शुक्तो] मैना; (उप १७३; १ ( पूथ ३ सुविज्ञा स्त्री [सुविद्या ] उत्तम विद्या; (पास् ५३)। सुविण देखो सुमिण; ( सुर ३, १०१; महा; रंभा )। "नु वि [ ेज्ञ ] स्वप्न-शास्त्र का जानकार; ( उप पृ ११६; सुर १०, ६५)। स्विण हु वि [ स्विन छ ] विल कुल नष्ट; (गा ७४०)। सुविणिच्छिय वि [ स्विनिश्चित ] श्रच्छो तरह निर्णीत; ( उव )। स्विणिमिय वि [ स्विनिप्रित ] अच्छो तरह बनाया हुआ; ( गाया १, १—पल १२ )। सुविणोय वि [सुविनीत ] १ अतिशय दूर किया हुआ; (उत्त १, ४७)। २ अ्रत्यन्त विनय-युक्तः; (दस १, २,६)। सुवित्त न [सुवृत्त ] १ अत्यन्त गोलाकार; २ सदाचार, भ्रच्छा भ्राचरणः ( सुर १, २१ )। सुवित्थड वि [सुविस्तृत ] श्रति विस्तारयुक्तः; ( श्रजि .४० ; प्रास् १२८; द्र ६८ )। सुवित्थिन वि [सुविस्तीण ] जपर देखो; (सुर १, ४५; १२, १)। सुविधि देखो सुविहि; (सम ४३)। सुविभज्ञ वि [ सुविभज ] ज़िसका विभाग श्रनायास हो सके वह: ( ठा ५, १-पत २६६)। सुविभक्त वि [ सुविभक्त ] ग्रन्छी तरह विविक्तः; ( ग्राया १, १ टी-पत ५; श्रीप; भग )। सुविग्हिअ वि [ सुविस्मित ] ऋतिशय आञ्चर्यान्वितः ( उत्त २०, १३ )। स्वियक्खण वि [ सुविन्नक्षण ] त्रति चतुर; (सुपा १५०)।

( त्रोघमा १३३; दे ८, ३६ )। सुविरदय वि [ सुविरचित ] श्रव्छी तरह घटित, सुघटित; ( उवा २०६ )। सुविराइय वि [ सुविराजित ] मुशोभित; (मुपा ३१०)। सुविराहिय वि [ सुविराधित ] त्रातिशय विराधित; ( उव )। सुविलास वि [ सुविलास ] सुन्दर विलास वाला; ( सुर ३, ११४)। सुविवेदय वि [ सुविवेचित ] सम्यग् विवेचित; ( उव )। सुविवेच सक [सुवि+विच् ] ग्रन्छी तरह न्याल्या करना । संक्-सुविवेचित(१य); ( धर्मसं १३११)। सुविसट्ट वि [सुविकसित] अन्छी तरह विकसित; (सुर ३, १११)। स्विसत्थ पुं [ दे ] व्यभिनारी पुरुष: ( वजा ६८ )। सुविसाय पुंन [सुविसात] एक देव-विमान; (सम सुविहाणा स्त्रो [ सुविधाना ] विद्या-विशेष; ( पउम ७, १३७)। सुविहि पुं [सुविधि ] १ नववाँ जिन भगवान् ; (सम ८५; पडि )। २ पुंस्त्री, सुन्दर अनुष्ठान; ( पगह २, ५ टो-पत १४६)। ३ नः रामचन्द्र तथा लच्मण का एक यानः "चंकमणां हवइ सुविहि-नामेगां" ( पउम ८०, ४ )। सुविहिअ वि [सुविहित] सुन्दर ग्रावरण वाला, सदाचारी; ( सम १२५; भास १; उव; स १३०; सार्घ ११५; द्र ३२ )। सुवीर पुं [ सुवोर ] १ यदुराज का एक पौत; ( ग्रंत )। २ पुंन. एक देव-विमान; (सम १२)। सुवीसत्थ वि [ सुविश्वस्त ] ग्रच्छो तरह विश्वास-प्राप्तः ( सुर ६, १५६; सुपा २११ )। स्वुण्णा स्त्री [दे] संकेत, इसारा; (दे ८, ३७)। सुबुरिस देखो सुबुरिस; (गउड )। सुवे अ [ श्वस् ] आगामो कलः; (हे २, ११४; चंडः; कुमा )। सुवेळ पुं [सुवेळं] १ पर्वत-विशेष; (से ८, ५०)। २ न. नगर-विशेषः ( पडम ५४, ४३ )। सुवो देखो सुवे; ( षड्; प्राप )। सुञ्च न [शुल्व ] १ ताँवा, ताम्र; (ती २)। २ रज्जु, रस्सी; ३ जल-समीप; ४ त्राचार; ५ यह का कार्य;

पंडिताई; (सिट्ठ १६)।

स्वियाण न [सुत्रिज्ञान] श्रच्छा ज्ञान, सुन्दर जानकारी,

सुविर वि [ स्वप्तृ ] स्वपन-शील, सोने की भ्रादत वाला;

(हे २, ७६)। सुन्वंत देखो सुण। सुन्वत देखो सुन्वयः ( ठा २, ३—पत ७८ )। सुव्यत्त वि [ सुव्यक्त ] स्फुट, सुस्पष्टः; ( ग्रांत २०; ग्रीपः; नाट- मृच्छ २८ )। सुन्यमाण देखो सुण। सुव्वय पुं [सुब्रत] १ भारतवर्ष में उत्पन्न वीसवें जिनदेव, मुनिसुत्रत स्वामी; (ती ५; पव ३५)। २ ऐरवत वर्ष के एक भावी जिनदेव: (सम १५४)। ३ छठवें जिनदेव के गराधर; (१५२)। ४ एक जैन मुनि जो तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पडम २०, १९२)। प् च्याठवें बलदेव के धर्म-गुरू; (पउम २०, २०६)। ६ भगवान पार्श्वनाथ का मुख्य श्रावक; (कप्प)। ७ एक ज्योतिष्क महा-ग्रहः (राज)। ८ एक दिवस का नामः ( आचा २, १५, ५; कप्प )। ६ न एक गोल; (कप्प)। १० वि. सुन्दर त्रत वाला; (पव ३५)। °ग्गि पुं [ °ाग्नि ] एक दिवस का नाम; ( कप्प )। सुव्यया स्त्री [ सुवता ] १ भगवान् धर्मनाथ की माताः (सम १५१)। २ एक जैन साध्वी; (सुर १५, २४७; महा )। सुन्त्रिआ स्त्री [ दे ] त्र्यम्बा, माता; ( दे ८, ३८ )। सुस देखो सूस। "सुसइ व पंकं न वहंति निज्मारा वरहिस्सो न नच्चंति" (वजा १३४; भवि)। कृ-सुसियन्त्रः ( सुर ४, २२६ )। सुसंगद वि [ सुसंगत ] त्राति-संबद्धः; ( प्राकृ १२ )। सुसंजिमअ वि [सुसंयमित ] त्राति-नियन्तितः (दे)। सुसंढिआ स्त्री [ दे ] श्रूला-प्रोत माँस; ( दे ८, ३९ )। सुसंतय वि [ सुसत्क ] श्रिति सुन्दर; "श्रहो जगा कुगाह तवं सुसंतयं" ( पडम ७८, ५६ )। सुसंनिविद्व वि [सुसंनिविष्ट ] श्रन्छी तरह स्थित; (सुपा १३३)। सुसंपरिगाहिय वि [ सुसंपरिगृहीत ] खूब अच्छी तरह ग्रहरा किया हुन्ना; (राय ६३)। सुसंविणद्ध वि [ सुसंविनद्ध ] खूव अच्छी तरह वँधा हुआ; (राय)। सुसंभंत वि [ सुसंभ्रान्त ] श्रितिशय व्याकुलः; ( उत्त २०, १३ )। सुसंभित्र वि [ सुसंभृत ] अच्छी तरह संस्कृत; (स

१८६; उप ६४८ टो )। सुसंमय वि [ सुसंमत ] श्रच्छी तरह संमति-युक्त; ( सुर १०, ५२ )। सुसंद्युअ वि [ सुसंवृत ] १ परिगत, व्याप्त; २ अच्छी सुसंबुड ∫ तरह पहना हुन्ना; ( गाया १,१—पत १६; पि २१६)। ३ जितेन्द्रिय; ४ रुका हुन्ना; (उत्त २, सुसंहय वि [ सुसंहत ] श्रतिशय संश्विष्टः; ( श्रोप )। सुसज्ज वि [सुसउज ] ग्रन्छी तरह तय्यार; (सुपा ३११)। सुसण्णप्प देखां सुसन्नप्पः; ( राज )। सुसद पुं [ सुशब्द ] १ सुन्दर त्र्यावान वाला; २ प्रसिंद्र, विख्यात; (सुपा ५६१)। सुसन्नप्प वि [ सुसंज्ञाप्य ] सुल-बोध्य; ( कस )। सुसमत्थ वि [ सुसमर्थ ] सुराक्त, त्र्यतिराय सामर्थ्य वाला; ( सुर १, २३२ )। सुसमदुस्समा )स्त्री [ सुपमदुष्यमा ] काल-विशेष, **सुसमदूसमा** रे अवसर्पिग्गी-काल का तीसरा उत्सर्पिणी का चौथा स्त्रारा; (इक; ठा २, ३—पत ७६)। 🔭 सुसमसुसमा स्रो [ सुषमसुपमा ] काल-विशेष, अवस-र्षिणी का पहला और उत्सर्पिणी का छठवाँ आरा; (इक; ठा १---पत २७)। सुसमा स्त्री [सुषमा ] १ काल-विशेष, अवसर्पिणी का दूसरा त्रीर उत्सर्पिगी का पाँचवाँ न्रारा; (ठा २, ३--पत ७६; इक )। २ छन्द-विशेषः ( पिंग )। सुसमाहर सक [ सुसमा+हः ] अच्छी तरह प्रहरा करना। सुसमाहरे; ( सूत्र १, ८, २०)। सुसमाहिअ वि [सुसमाहित ] ग्रन्छी तरह समाधि-संपन्न; ( दस ५, १, ६; उत्त २०, ४ )। सुसमिद्ध वि [ सुसमृद्ध ], श्रत्यन्त समृद्धः; ( नाट—मृच्छ 1 ( 348 सुसर पुन [ सुस्वर ] १ एक देव-विमान; (सम १७)। २ न नामकर्म का एक भेद, जिसके उदय से सुन्दर स्वर े की प्राप्ति हो वह कर्म; ( सम ६७; कम्म १, २६; ५१)। देखो सुस्सर, सूसर। सुसा स्त्री [स्वपृ] बहिन, भगिनी; (स्त्र्य १, ३, ंश, १ टी )। सुसा देखा सुण्हा=स्नुषा; ( कुमा )। सुंसागय न [ सुस्वागत ] सुन्दर स्वागत; ( भग ) ।

सुसागर पुंन [ सुसागर ] एक देव-विमान; (सम २)। सुसाण न [ श्मशान ] मुदीघाट, मरघट; ( ग्णाया १, २—पत ७६; हे २, ८६; स ५६७; श्रा १४; महा )। ्र २—५९ ०८; ६ २, १५, १८, १ सुसामण्या न [सुश्रामण्या] अच्छा साधुपन; ( उवा )। सुसाय वि [सूस्वाद ] स्वादिष्ठ, सुन्दर स्वाद वाला; ( पउम ८२, हह; १०२, १२२ )। सुसाल पुंन [ सुशाल ] एक देव-विमान; ( सम ३५ )। सुसावग ) पुं [ सुश्रावक ] अच्छा श्रावक—जैन गृहस्थ; सुसावय ) (कुमा; पडि; द्र २१)। सुसाहय देखो सुसंहय; ( पगह १, ४—पत ७१ )। सुसाहु पुं [सूसाधु ] उत्तम मुनिः; (पगह २, १—पन १०१: उव )। सुस्तिञ्ज वि [ शुष्क ] स्खा हुन्ना; (सुपा २०४; कुप्र १३)। सुसिअ वि [ शोषित ] सुखाया हुन्नाः; ( महाः; वजा १५०; कुष १३)। सुसिब्धिय वि [सुशिक्षित ] श्रन्छी तरह शिका को प्राप्त; (मा २०)। 🕻 सुसिणिद्ध वि [ सुस्निग्ध ] अत्यन्त स्नेह-युक्तः, ( सुर ४, १६६ )। सुसित्थ देखो सुत्थ - सौस्थ्यः ( संचि १२ )। सुसिन्न वि [ सुशोर्ण ] ग्रति सड़ा हुग्रा; ( सुपा ४६६ )। सुसिर वि [शुषिर] १ पोला, खाली, कुँछा; (उप ७२८ टी; कुप्र १६२)। २ पुंन 'एक देव-विमान; (सम ३७)। सुसिलिट्ट वि [ सुश्लिष्ट ] सुसंगत, त्राति संबद्ध; (सुर १०, ८२; पंचा १८, २३)। सुसिस्त पुं[सुशिष्य] उत्तम चेला; ( उप पृ ४०१)। सुसीअ वि [ सुशीत ] अति शीतलः; ( कुमा )। सुसीम न [ सुसीम ] नगर-विशेष: ( उप ७२८ टी )। सुसीमा स्त्री [सुसीमा ] १ भगवान् पद्मप्रभ की माता; (सम १५१)। २ कृष्णा वासुदेव की एक पत्नी; ( अपंत १५)। ३ वत्स-नामक विजय-दोल की एक राजधानी; ( ठा २, ३—पत ८०)। सुसील न [ सुशील ] १ उत्तम स्वभाव; ( पउम १४, ४४ )। २ वि. उत्तम स्वभाव वाला, सदाचारी; ( प्रासू ८)। °वंत वि [ °वत् ] सदाचारी; ( पडम १४, ४४; प्रास् ३६ )।

सुसु पुं [शिशु] बचा, बालक। भार पुं [ भार]

जलचर प्राग्गी की एक जाति, महिषाकार मत्स्य विशेष: (पि ११७)। "मारिया स्त्री [ "मारिका] वाद्य विशेप; (राय ४६)। देखो संस्मार। सुसुज्ज पुंन [ सुसूर्य ] एक देव-विमान; ( सम १५ )। **सुसुमार** पुं [ सुसुमार ] जलचर जन्तु की एक जाति; ( जी २० )। देखी सुसु-मार। सुसुर्यंध वि [ सुसुगन्ध ] १ अत्यन्त सुगन्धी; ( पडम ६, ४१; गउड ) । २ पुं. घ्रत्यन्त खुरानू ; ( गउड ) । सुसुर देखो ससूर; ( धर्मेवि १३४; सिरि ३४४; ३४५; 380; 855)1 सुसुहंकर पुं [ लुशुभङ्कर ] छन्द का एक भेद; (पिंग)। सुसूर पुंन [ सुसूर,] एक देव-विमान; ( सम १० )। सुसेण पुं [सुषेण ] १ तुर्याव का श्वशुर; (से ४, ११; १३, ८४)। २ एक मंत्री; (विपा १, ४--पत्र ५४)। ३ भरत चऋवर्ती का मंत्रो; (राज)। सुसेणा स्त्री [सुरेणा] एक वड़ी नदी; (ठा ५, ३— पल ३५१)। सुसोह वि [सुशोभ ] अन्छो शोभा वाला; (सुपा २७५)। सुसोहिय वि [ सुशोभित ] शोभा-संपन्न, समलंकृत; (उप ७२८ टी)। सुस्त अक [शुष्] स्खना। सुस्ते; (स्य १, २, १, १६)। वक - सुस्संत; ( स १६६)। सुस्समण वुं [ सुश्रमण ] उत्तम साधुः ( उव )। सुस्सर वि [ सुस्वर ] सुन्दर त्रावाज वाला; ( सुपा २८१)। देखो सुसर। सुस्सरा स्त्री [सुस्वरा] गीतरित तथा गीतयश नाम के गन्धर्वेन्द्रों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, १-पल २०४; इक )। सुस्सार वि [ मुसार ] सार-युक्त; ( भवि )। सुस्सावग }देखो सुसावगः ( उवः श्रा १२ )। सुस्सावय 🕽 सुस्सील देखो सुसील; ( सुपा ११०; ५०८)। सुरस्य देखो सुसुअ: (राज)। सुस्सुयाय श्रक [ सुसुकाय्, स्त्कारय् ] सु सु श्रावाज करना, सत्कार करना । संक - सुरुसुयाइताः ( उत्त २७, ७)। सुम्सू स्त्री [ श्वश्रू ] सासः; ( वृह २ )। सुस्सूस सक [ शुश्रूष् ] सेवा करना । सुस्सूसइ; ( उव;

महा )। वक् —सुस्सूसंत, सुस्सूसमाणः; (कुलक ३४; भग; ऋोप )। हेक —सुस्सू सिर्दु (शो); (मा ३६)। सुस्स्सभ वि [ शुश्रूषक ] सेवा करने वाला; ( कप्पू )। सुस्सूसण न [ शुश्रूषण ] सेवा, शुश्रूषा; ( कुप्र २४७; ेरत्न २१)। सुस्सुसणया )स्त्री [शश्रूषणा] जपर देखी; (उत्त सुस्स्रसणा ∫ २६, १; ग्रोप; गाया १, १३—पत १७८)। सुस्स्रसा स्त्रो [ सुश्रूषा ] ऊपर देखो; ( सुपा १२७ )। सुह देखो सोह = शुभ्। सुहइ; (वजा १४; पिंग)। सुह सक [ सुखय् ] सुखो करना । सुहइ; ( पिंग ), सुहेदि (शौ); (श्रमि ८६)। सुह देखो सुभ; (हे ३, २६; ३०; कुमा; सुपा ३६०; कम्म १, ५०)। °अ वि [°द] मंगल-कारी; (कुमा)। °किम्मिय वि [ °किर्मिक ] पुर्यशाली; ( भवि )। °काम वि [ °काम ] मङ्गल की चाह वाला; (सुपा ३२६)। °गर वि [ °कर ] मङ्गल-जनकः; (कुभा )। °णामा स्त्री [ वामा ] पक्त की पाँचवीं, दसवीं तथा पनरहवीं राति-तिथि; ( सुज १०, १५ )। °तिथ वि [ °ाथिन् ] १ शुभेच्छक; (भग)। २ शुभ ऋर्य वाला; ( णाया १, १—पत ७४)। °द देखों °अ; (कुमा)। सुह न [ सुख ] १ त्रानन्द, चैन, मजा; २ त्राराम, शान्ति; (ठा २,१—पत ४७; ३,१—पत्र ११४; भगः स्वप्न २३; प्रास् १३३; हे १, १७७; कुमा )। ३ निर्वाण, मुक्तिः, ४ वि. जितेन्द्रियः, ( बिसे ३४४३ः ३४४४ )। ५ सुल-प्रद, सुन्न-जनकः ( गाया १, १२-पत १७४; त्राचा; जम्म १, ५१)। ६ त्रानुक्ल; ( गाया १, १२ )। ७ सुखो; ( हे ३, १६ )। °अ वि [ °द ] सुख-दायक; ( सुर २, ६५; सुपा ११२; कुमा )। °इत्तक्ष वि [°वत्] सुखी; (पि ६००)। °कर वि िकर ] सुख-जनकः (हे १, १७७)। °कामि वि [°कामिन्] सुखामिलाषी; (ग्रोघ ११६)। °त्थि वि [ ° थिंन् ] वही अर्थ; (आचा )। °द वि [ °द ] सुख-दाता; (वै १०३; कुमा )। °दाय वि [°दाय] वही; (पउम १०३, १६२)। °फंस वि [ °स्गर्श] कोमलः (पात्र )। °यर देखो °करः (हे १, १७७; कुमाः सुपा ३)। °संभा स्त्री [ °सन्ध्या ] सुख-जनक सायंकाल; (कप्पू)। "वाह वि [ "ावह ] १ सुख-जनक; (श्रा

२८; उव; सं ६७)। २ पुंन एक पर्वत-शिखर; (ठा

२, ३—पत्न ८०)। भासण न [ भासन ] स्रासन-विशेष, पालखी; ( सुर २, ६०; सुपा २७८; कप्प )। **ासिया** स्रो [ "सिका ] सुख से बैठना, सुखी स्थिति; ( प्रास् 54) I सुहडित्थक्षा स्त्री [ दे ] दूतो; ( दे ८, ६ )। सुद्दंकर वि [सुखकर] सुख-कारकः; ( सिरि ३६; कुमा )। सुहंकर वि [ शुभकर ] १ शुभ कारकः (कुमा )। २ पुं. एक विशाक् का नाम; ( उप ५०७ टी )। सुहंभर वि [ सुखम्भर ] सुखी; ( गउड )। सुहग देखो सुभगः ( रयण ४०; गा ६; नाट-मालवि २५ )। सुद्दड पुं [सुभट] योद्धाः; (सुर २, २६ः; कुमाः प्रासू ७४; सगा )। सुहड वि [सुहृत] अच्छी तरह हरण किया हुआ; (दस ७, ४१)। सुहत्थ वि [ सुहस्त ] १ त्राच्छा हाथ वाला, हाथ की लघुता वाला, शीघ २ हाथ से काम करने में समर्थ; ( से 🋌 १२, ५५)। २ दाता, दान शील; ( भवि )। सुहितथ पुं [ सुहिस्तिन् ] १ गन्ध-हस्ती; ( ग्णाया १,, १—पत ७४; उवा )। २ एक जैन महर्षि; (कप्प; पडि)। सुहद्द न [ सौहार्द ] १ स्नेह; २ मित्रता; ( भवि )। सुहम न [ सूक्ष्म ] १ फूल, पुष्प; ( दसनि १, ३६ )। २—देखो सण्ह, सुदुम = सूच्म; (हे २, १०१; चंड )। सुहम्म पुं [ सुधर्मन् ] १ भगवान् महावीर का पट्टधर शिष्य; (विपा १, १--पत १)। २ बारहवें जिनदेव का प्रथम शिष्यः (सम १५२)। ३ एक यक्त का नामः (विपा १, १—पत्न ४; १, २—पत्न २१)। °सामि पुं [ °स्वािम् ] भगवान् महावीर का पद्ध्यर शिष्यः (भग)। देखो सुधम्म। सुहम्म° देखो सुहम्मा। °वइ पुं [°पित ] इन्द्र; (महा)। सुहम्ममाण वि [सुहत्यमान] जो अच्छी तरह मारा जाता हो वह; (पि ५४०)। सुहम्मा स्त्रो [ सुभ्रमा ] चमर त्रादि इन्द्रों की सभा, देव-सभा; (सम १५; भग)। सुहय देखो सुह-अ=सुख-द, शुभ-द । सुहय देखो सुभग; ( गउड; सग्ग; हेका २७२; कुमा ) सुहय वि [ सुहत ] श्रच्छी तरह जो मारा गया हो वह;

सूअ पुं [ सूप ] दाल; ( पन ६१ टी; उना; पगह २, ३— १२३; सुपा ५७)। भार, थार, भर पुं [ कार] रसोया; (स १७; कुप्र ६६; ३७; आवक ६३ टी)। "रिणो स्त्री [ 'कारिणी | रसोई बनाने वाली स्त्री; ( पउम ७७, १०६ )। सूअ देखो सुत्त = स्व। "गड पुन [ "ऋत ] दूसरा जैन द्यंग-ग्रन्थ; " त्र्यायारो स्यगडो" ( सूत्र्य २, १, २७; सम १)। सूअअ ) वि [सूचकः] १ सचना करने वाला; (वेगी सूअक ४५; श्रा ११; सुर २, २२६)। २ पुं. पिशुन, स्अग ेे खल, दुर्जन; (पगह १, २—पत २८)। ३ गुप्त द्त, जासूस; (प्राप)। सूअग )न [सूतक] स्तक, जनन ग्रीर मरण की स्अय े त्रशुद्धिः; ( पंचा १३, ३८: वव १ )। स्थण न [ स्चन ] सूचना; ( उव; सुर २, २३३ )। स्थर पुं [ शूकर ] सूत्रर, वराह; ( उवा; विपा १, ३— पत्न ५३; प्रयौ ७० )। °वन्छ पुं [ °वन्छ ] अनन्तकाय वनस्पति-विशेष; (पव ४; श्रा २०)। सूअरिअ वि [ दे ] यन्त्र-पीड़ित; ( दे ८, ४१ टी )। सूक्षरिया ) स्त्री [दे]यन्त्र-पीडनः (सुर १३, १५७; सूअरी 🔰 दे ८, ४१)। स्अल न दि निकार, धान्य का ती दण यय भाग; (दे प, ३८)। सूआ स्त्री [सूचा ] सूचन, सूचना; ( पिंड ४३७; उपपं ५०; स्म्रानि २)। °कर वि [°कर] सूचक; (उप ७६८ टी )। सूआ ) स्त्री [सूति ] प्रसव, प्रसूति, जन्म; ( पउम २६, सूइ र् ८४; १, ६१; सुपा २३)। "कम्म न [ "कर्मन् ] प्रसव-किया; ( सुर १०, १; सुपा ४० )। °हर न [ °गृह ] प्रस्ति-गृह; ( पउम २६, ८४ )। सूइ स्त्री [ सून्ति ] देखो सूई; ( त्राचा; सम १४६; राय २७)। सूइअ वि [सूचित] जिसकी सूचना की गई हो वह; (महा )। २ उक्त, कथित; (पाद्य)। ३ व्यञ्जनादि-युक्त ( खाद्य ); ( दस ५, १, ६८ )। सूइअ वि [सूत] प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह, व्यायी; "साणां सूइम्रं गाविं" (दस ५, १, १२)। सूइअ पुं [ सूचिक ] दरजी; ( कुप्र ४०१ )।

सूइअ पुं [ दे ] चराडाख; ( दे ८, ३६ )। सूद्य न [सुप्त ] निद्रा; "सेजं अत्थरिकण अितय-सूइयं काऊषा अच्छंति" ( महा )। सूइय वि [ दे. सूप्य, सूपिक ] भीजा हुआ ( खाद्य ); "ग्रवि सूर्यं वा सूक्कं वा" ( ग्राचा )। सूर्या स्त्री [सूतिका] प्रसूति-कर्म करने वाली स्त्री; (सम्मत्त १४५)। सूई स्त्री [ सूची ] कपड़ा सीने की सलाई, सूई; ( पगह १, ३--पत ४४; गा ३६४; ५०२ )। २ परिमाण-विशेष, एक भ्रंगुल लम्बी एक प्रदेश वाली श्रेग्णी; ( भ्रग्रा १५८)। ३ दो तख्तों के जोड़ने के काम में आता एक तरह का पतला कील; (राय २७; ८२)। °फल्य न िंफलक ] तल्ते का वह हिस्सा जहाँ सूची-कीलक लगाया गया हो; (राय ८२)। "मुह पुं [ 'मुख] १ पिन-विशेष; (पपह १, १-पत ८)। २ द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; (पराग १-पत ४४)। ३ न. जहाँ सूची-की सक तरूते का छेद कर भीतर वुसता है उसके समीप की जगह; (राय ८२)। सूई स्त्री [दे] मंजरी; (दे ८, ४१)। सूई° देखो सूद= स्ति; ( सुपा २६५ )। सूड सक [ भञ्जू, सूदु ] भाँगना, तोड़ना, विनाश करना। सूडइ; (हे ४, १०६)। कर्म-स्डिज्जंतु; (पगह १, २--पत्न २६)। सूडण न [सूदन] १ भञ्जन, विनाश; (गउड)। २ वि. विनाशकः (पव २७१)। सूण वि [ शून ] सुजा हुआ, सुजन से पुता हुआ; ( पडम १०३, १४८; गा ६३६; स ३७१; ४८०)। सूण° रस्त्री [ सूना ] वध-स्थान: ( निर १. १; मा ३४; सूंणा कुप्र २७६)। °वइ युं [ °पित ] कसाई; ( दे २, 1 ( ce स्णिय वि [ शूनिक ] १ सूजन का रोग वाला, जिसका शरीर सूज गया हो वह; २ न. सूजन; ( आचा )। सूणु पुं [ सूनु ] पुत, लड़का; ( कुप्र ३१६ )। **सूतक** देखो **सूअय**—सूतक; ( वब १ )। स्य देखो स्अ=सूपः ( पगह २, ५—पत १४८ )। सूभग देखो सुभग, "सूभग दूभगनामं सूसर तह दूसर चेव" ( धर्मसं ६२०; आवक २३)। सूभग देखो सोभग्ग; ( पिंड ५०२ )।

स्माल देखो सुउमाल; (पगह १, ४—पत ७८; गावा १, १—पत ४७; १, १६—पत २००; कप्प; सुर १३, ११८; कुप्र ५५)।

स्र सक [भञ्ज् ] तोड़ना, भाँगना। सर्इ; (हे ४, १०६)।

स्र वि [ शूर ] १ पराक्रमी, वीर; (ठा ४, ३—पत २३७; कप्प; सुपा २२२; ४१२; प्रासू ७१)। २ पुं. एक राजा; (सुपा ६२२)। ३ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)। "सेण पुं [ "सेन ] एक भारतीय देश, जिसकी प्राचीन राजधानी मथुरा थी; (विचार ४६; पउम ६८, ६६; ती १४; विक ६६; सत्त ६७ टी)। २ ऐरवत वर्ष के एक भावी जिनदेव; (सम १५४)। ३ एक जैनाचार्य; (उप ७२८ टी)। ४ भगवान स्मादिनाथ का एक पुत्त; (ती १४)।

सुर पुं [ सूर, सूर्य ] १ सूर्य, रिव; ( हे २, ६४; ठा २, ३-पत ८५; उव; सुपा २२२; ६२२; कप्प; कुमा)। २ सतरहर्वे जिन-देव का पिता; (सम १५१)। ३ इच्वाकु-वंश का एक राजा; (पउम ५, ६)। ४ एक लंका-पति, (पडम ५, २६३)। ५ एक द्वीप का नाम; ( सुज १६ )। ६ एक राजा; ( सुपा ५५६ )। ७ छन्द का एक भेद; (पिंग)। ५ पुने एक देव-विमान; (सम १०)। °अंत, °कंत पुं [ °कान्त ] १ मिए-विशेषः; (से ६, ५०; पडम ३, ७५; पगर्मा १—पत्र २६; उत्त ७७)। २ पुन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४४; सम १० )। °क्रुड पुंन [ °क्रुट ] एक देव-विमान—देव-भवन; ·( सम १० )। °उभ्रत्य पुंन [ °ध्वज ] एक देव-विमान; (सम १०)। °दीव पुं [ °द्वीप ] द्वीप-विशेष; (इक)। °देव पुं [ देव ] आगामि उत्सर्पिणी-काल में होने वाले भारत वर्ष के दूसरे जिनदेव; (सम १५३)। **°पन्नत्ति** स्त्री [ **°प्रज्ञप्ति** ] एक जैन उपाङ्ग ग्रन्थ; (ठा ३, २—पत १२६)। °परिवेस पं [°परिवेष ] मेघ आदि से होता सूर्य का वल्लयाकार मंडलः ( ऋगु १२०)। 'पञ्चय ् [ 'पर्वत ] पर्वत-विशेष; ( टा २, ३—पत्त ८०)। °पाया स्त्री '[ °दाका ] सूर्य के किरगा से होने वाली रसोई; (कुप्र ्६ )। °счн पुंन [ °ян ] एक देव-विमान; (सम १०)। °एवमा, °एवहा स्त्री [ °प्रभा ] १ सूर्य की एक च्राग्र-महिषो; ( इक; **ग्**याया २—पत्र २५२ )। २ ग्यारहर्वे जिनदेव की दोज्ञा-शिविका; (सम १५१)। ३ आठवें

जिनदेव की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६)। "मिह्लिया स्त्री [ °मिटिलका ] वनस्पति-विशेष; (राय ७६)। **ैमालिया** स्त्री [ 'द्रालिका ] स्त्राभरण-विशेष: (स्रोप)। °लेस पूंन [ °लेश्य ] एक देव-विमान; ( सम १० )। °वनकय न [ °वकक ] आम्षण-विशेष; ( श्रीप )। °वर पुं [ °वर ] १ एक द्वीप: २ एक समुद्र: (सुज १६)। °वरोभास पुं [ °वरावभास ] १ ई।प-विशेष; २ समुद्र-विशेष; ( सुज १६ )। 'बहली स्त्री [ 'बली ] स्ता-विशेष; ( पराग १—पत ३३) ! °वेग पुं िवेग ] एक राज-कुमार; ( उप १०३१ टी )। "सिंग पुन [ शाङ्क ] एक देव-विमान; (सम १०)। 'सिंह पुन | 'स्ट ] एक देव-विमान; (सम १०)। 'सिरो स्त्री ['थ्री ] सातर्वे चक्रवर्ती की स्त्री; (सम १५२)। 'सुअ पुं ['सुत] शनैश्चर-प्रहः ( नाट-- मृच्छ १६२ )। ीम पुन ि भी एक देव-विमान; (सम १४; पव २६७)। भवता पुन [ भवर्त ] एक देव-विमान; (सम १०)। देखो सुजा। सूरंग पुं [ दे ] प्रदीप, दीपक; ( दे ५, ४१; षड् )। सूरंगय पुं [ सूराङ्गज ] एक राजा; ( उप १०३१ टो )। सूरण पुं [ दे. सूरण ] कन्द-विशेष, सूरन; ( दे ८, ४१; परासा १-पल ३६; उत्त ३६, १६; पंचा ५, २७)। सूरद्धय पुं [ दे ] दिन, दिवस; ( दे ८, ४२; षड् )। स्रिटिल पुंस्री [ दे ] १ मध्याह, दुपहर का समय; ( दे ८, ५७; षड् )। २ कीट-विशेष, मशक के समान आकृति वाला कीट; (दे ८, ५७)। ३ तृर्ण-विशेष, शामणी-नामक तृराः ( दे ८, ५७; जीव ३, ४; राय ) सुरि पुं [सूरि] ग्राचार्य; (जी १; सपा)। स्रिज वि [ भग्न ] भाँगा हुन्ना; ( कुमा )। सूरिआ देखो सुजा; (हे २, १०७; सम ३६; भग; उप ७२८ टी )। °कंत पुं [ °कान्त ] प्रदेशि-नामक राजा का पुल; (भग ११, ६--पल ५१४; कुप १४६)। °कंता स्त्री [°कान्ता ] प्रदेशी राजा की पत्नी; ( कुप्र १४६ )। °पाग पुंस्त्री [ °पाक ] सूर्थ के ताप से होने वास्ती रसोई; ( कुप्र ७० ), स्त्री—°गा; ( कुप्र ६८ )। °हेस्सा स्त्री िलेश्या ] सूर्य की प्रभा; ( सुज्ञ ५—पत्न ७६ )। "भ पुं [°ाम] १ प्रथम देवलोक का एक देव; (राय १४; धर्मवि ६)। २ पुंन. एक देव-विमान; ३ न. सूर्याभ देव का सिंहासन; (राय १४)। **ावत्त** पुं [ **ावर्त**] मेरु पर्वत; (सुज्ज ५; इक)। "ावरण पुं ["ावरण] मेर

,पर्वतः ( सुज ५; इक )। ्र**सूरिल** पुं [दे] श्रशुर पक्त(१) "महंतं मे पञ्जोयगां ति साहिज्या सूरिलस्स समागत्रो चंपं" (स ५१०)। सूरिस देखां सुउरिस; (हे १, ८)। सूरुत्तरविंसग पुंन [सूरोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम १०)। सुरुहिल देखो सुरहिल; (राय ८० टो )। स्रोद पुं [स्रोद] एक समुद्र; (सुज १६)। सूरोदय न [ सूरोदय ] नगर-विशेषः ( पउम ८, १८६)। सूरोवराग पुं [ सूरोपराग] सूर्य-ग्रहणः ( भग )। सूळ पून [ शूल ] १ लोहे का सुतीच्या काँटा, शूली; (त्रिपा १, ३-पत ५३; ख्रौप)। २ शस्त्र-विशेष, तिश्रृत्तः; (पगह १, १-पत १८; कुमा)। ३ रोग-विशेष; ( प्रासू १०५ )। ४ वन्त्रूल आदि का तोच्या अग्र भाग वाला काँटा; ( कुप्र ३७ )। ५ पुं. व. देश-विशेष; ( पडम ६८, ६५ )। °वाणि पुं [ °वाणि ] यत्त-विशेष; (कर्म ५)। °श्वर पुं [ °श्वर ] शिव, महादेव; ( पिंग )। स्लच्छ न [दे] पल्बल, छोटा तलाव; (दे ८, ४२)। ्रस्ळत्थारी स्त्री [ दे ] चराडी, पार्वती; ( दे ८, ४२ )। सूळा स्त्री [शूळा ] शूली, मुतीच्या लोइ-कंटक; (गा ६४; उप ३३६ टी; धर्मवि १३७)। 'इय वि [ 'वित, ंतिग ] श्रूकी पर चढ़ाया हुन्ना; ( ग्याया १, ६—पत १५७; १६३; राय १३४ )। सूला स्त्री [ दै ] वेश्या, वारांगना; ( दे ८, ४१ )। सूळि वि [ शुलिन् ] १ शुल-रोग वाला; "जह विदल्लं सुली खाँ" (वि ३)। २ पुं. शिव, महादेव; (पात्र )। सूलिया स्त्री [शूलिका] शूली, जिस पर वध्य को चढ़ाया जाता है; (पगह १, १—पल ८)। सूच पुं [सूप ] दाल; ( उवा; श्रोघ ७१४; चारु ६; पिंड ६२४; पंचा १०, ३७)। °यार, °ार पुं [ °कार ] रसोया, रसोई वनाने वाला नौकर; (पउम ११३, ७; सुर १६, ३८; उप ३०२)। स्स अक [ शुष् ] सूखना । सूसइ, सूसंति, सूसइरे; ( हे ४, २३६; पाक ६८; कुमा ३७४; हे ३, १४२)। सूसर वि [ सुस्वर ] १ सुन्दर ग्रावाज वाला; (सुर १६, ४६)। २ न नामकर्म का एक मेद, जिससे सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह कर्म; (धर्मेसं ६२०; आवक २३; क्रम्म २, २२ )। °परिवादिणो स्त्री [ °परिवादिनी ]

एक तरह की वीगा; (पगह २, ५-पल १४६)। सूसास वि [ सोच्छ्वास ] ऊर्घ्य श्वास वाला; ( हे १, १५७; कुमा )। स्सिय वि [ शोषित ] सुखाया हुन्ना; ( सुर १५, २४५ )। सूसुअ वि [सूथुत ] १ अच्छी तरह सुना हुआ; २ श्रच्छो तरह ज्ञात; ( बजा १०६ )। ३ पुं. वैद्यक प्रन्थ-विशेष: (वजा १०६)। स्ह्य ) सूह्य } देखो सुभग; ( संचि २०; हं १, ११३; १६२ )। सें देखो सेअ=श्वेत। वड पुं [ °पट ] श्वेताम्बर जैन; (सम्मत्त १३७)। से अ [दे] इन अर्थो का सूचक अव्यय;—१ वाक्य का उपन्यास; २ प्रश्न; ( भग १, १; उवा ) । ३ प्रस्तुत वस्तु का परामशं; (उत्त २, ४०; जं १)। ४ त्रानन्तरता; ('ठा १०-पन ४६५)। से रेज़ रेज़क [ शी ] सोना । सेइ, संग्रह; ( पड़् )। सेअ सक [ सिच् ] तीचना । संग्रह; ( हे ४, ६६ ) । सेअ पुं [ दे ] गरापति, गरोश; ( दे ८, ४२ )। सेअ पुं [सेय] १ कर्दम, कादा, पंक; (सूत्र २, १, २; खाया १, १-पत ६३)। २ एक अधम मनुष्य-जाति; "चंडाला मुट्टिया सेया जे अन्ने पावकिमणो" (ठा ७--पल ३६३)। सेअ पुं [स्वेद] पसीना; (गा २७८; दे ४, ४६; कुमा )। सेअ पुं [ सेक ] सेचन, सीचना; ( मै ६५; गा ७६६;. हेका हह; अभि ३३)। सेअ न [ श्रेयस् ] १ शुभ, कल्यायाः; ( भग ) । २ धर्मः ३ मुक्ति, मोनः; (हे १, ३२)। ४ वि. अति प्रशस्त, त्र्यतिशय शुभ; "इय संजमीवि सेत्र्यो" (पंचा ७, १४; कुमा; पंच ६६)। ५ पुं. यहोरात का दूसरा मुहूर्त; ( सुज १०, १३)। सेअ वि [ सैज ] स-कम्प, कम्प-युक्त; (भग ५, ७---पल २३४)। सेअ वि [ श्वेत ] १ शुक्ल, सफेद; ( गाया १, १— पत ५३; अभि ३३; उव)। २ पुं. एक इन्द्र, कुभंड-निकाय का दिलाण दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३—पत ८५ )। ३ राक का नट-सेना का अधिपति; (इक)। ४ आमले-

कल्पा नगरी का एक राजा जिसने भगवान महावीर के पास दीन्ना सी थी; ( ठा ८-पत ४३०; राय ह )। °कंड पुं [ °कण्ठ ] भ्तानन्द-नामक इन्द्र के महिष-सैन्य का अधिपति; ( ठा ५, १—पल २०२; इक )। °पड, °वड पुं [ °पट ] श्वेताम्बर जैन, जैन का एक संप्रदाय; ( सुपा ६४१; विसे २५८५; धर्मसं ११०६)। सेअ वि [ एप्यत् ] त्रागामी, भविष्यः, ''पमू गां मंते केवलो सेयकालंसि वि तेसु चेव द्यागासपदेसेसु हत्थं वा जाव त्रागाहिताएां चिट्टिठत्तए" (भग ५, ४-पत २२३; ठा १०—पत ४६५; त्रागु २१)। ील पुं [ °काल ] भविष्य काल; ( भग; उत्त २६, ७१ )। सेअंकर पुं शियस्कर ] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष: (ठा २, ३-पल ७८)। सेअंकार पुं [ श्रेयस्कार ] श्रेय:-करण, 'श्रेयस्', का उचारणः ( टा १०—पत्र ४६५ )। सेअंवर पुं [ श्वेताम्वर ] १ एक जैन संप्रदाय; (सं २; सम्मत्त १२३; सुपा ५६६)। २ न सफेद वस्त्र; (पउम र ६६, ३०)। सेंअंस पुं श्रियांस । १ एक राज-कुमार; (धर्ण १५)। २ चतुर्थ वासुदेव तथा वल्लदेव के पूर्व जन्म के धर्म गुरू-एक जैन मुनि; (सम १५३; पउम २०, १७६)। देखो सेज़्जंस। सेअंस देखो सेअ=श्रेयस्; ( ठा ४, ४—पत २६५ )। सेअण न [ सेचन ] सेक, सीचना; (कुमा; श्रिम ४७; ग्णाया १, १३-पत १८१; सुपा ३०६)। °वह पुं िपथा निकः ( आचा २, १०, २ )। सेअणग ्षं [ सेचनक ] १ राजा श्रेणिक का एक सेअणय हाथी; (उप २६४ टी; साया १, १-पत २५)। २ वि. सीचने वाला; ( कुमा.)। देखो सेचणय। सेअविय वि [ सेवनीय ] सेवा-योग्य; "ण सिक्खती सेयवियस्स किंचि" ( सूत्र १, ५, १, ४ )। सिअविया स्त्री [ श्वेतिविका ] केक्यार्ध देश की प्राचीन राजधानी; (विचार ५०; पव २७५; इक )। सेआ स्त्री [ श्वेतता ] सफेदपन; ( सुज १, १ )। सेआ देखो सेवा; ( नाट-चेत ६२)। सेआल देखो सेवाल=शैवाल: (से २, ३१)। सेआल देखो सेअ-ाल=एष्यत्-काल। सेआल पुं [दे] १ गाँव का मुखिया; २ सांनिध्य करने

वाला यत्त त्र्यादिः ( दे ८, ५८ )! ३ कृपक, खेती करने वाला गृहस्थ; (पात्र )। सेआळी स्त्री [ दे ] दूर्वी, दूभ; ( दे ८, २७ )। सेआलुअ पुं [ दे ] मनौती की सिद्धि के लिए उत्सृष्ट वैल: (दे ५, ४४)। सेइअ न [स्वेदित ] पसीना; (भवि )। सेइआ ) स्त्री [ सेतिका ] परिमाया-विशेष, दो प्रमृति का सेइगा 🕽 एक नाप; (तंदु २६; उप पृ ३३७; श्रमा १५१)। सोउ पुन [ सोतु ] १ वाँघ, पुल; ( से ६, १७; कुप्र २२०; कुमा)। २ च्रालवाल, कियारो, थाँवला; ३ कियारी के पानी से सीचने योग्य खेत; ( श्रीप; खाया १, १ टी-पत १)। ४ मार्ग; ( ऋोप; ग्राया १, १ टो—पत्र १; कप्प ८६)। °वंध पुं [ °वन्ध ] पुल वाँधनाः ( से ६, १७)। °वह पुं [ °दथ ] पुल वाला मार्गः; ( से ८, ३८ )। सेंड वि [ सेंबत् ] सेचक, सिंचन करने वाला; (कप्प 58)1 सेउय वि [ सेवक ] सेवा-कर्ता; ( कप्प ८६ )। सेंद्र देखो सिंद्र; ( प्राप्र; संचि ३ )। सेंधव देखो सिंधवः (विक ५६)। सेंभ देखो सिंभ; ( उव; पि २६७ )। सेंभिय देखो सिंभिय; (भग; पि २६७)। सेंवाडय पुं [ दे ] चुटकी का त्रावाज; ( दे ५, ४३)। सेचणय न [ सेचनक ] सिचन, छिटकाव; ( मोह २७ ) । देखो सेअणय। सेचाण ( ग्रप ) पुं [ श्येन ] छन्द-विशेप; ( पिंग )। देखो सेण=श्येन। सेच्च न [ रौत्य ] शीतपन, ठंढ़ापन; ( प्राप्त ) । सेज्ज° देखो सेज्जा। 'वइ पुं [ 'पित ] वसति-स्यामी गृहस्थः ( पव ८४ )। सेउजंभव देखो सिउजंभव; (कप्प; दसनि १, १२)। सेज्जंस पुं [श्रेयांस ] १ ग्यारहर्वे जिनदेव का नाम; ( सम ८८; कप्प )। २ एक राज-पुत्र जिसने भगवान **ब्रादिनाथ** को इत्तु-रत से प्रथम पारणा कराया था; (कष्प; कुप्र २१२)। ३ मार्गशीर्य मास का लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १९ ) । ४ भगवान् महावोर का पिता, राजा सिद्धार्थ; ( ग्राचा २, १५, ३ )। देखो सिङ्जंस, सेअंस=श्रेयांस।

सेंडजंस देखों सेंअंस=श्रेयस्; ( ग्रावम )। सेंडजा स्त्री [ शय्या ] १ सेज, विद्योंनाः ( से १,५७; कुमा )। २ मकान, घर, वसति, उपाश्रय; (पव १५२; सुख १, १५)। °यर पुं [ °तर ] गृह-स्वामी, उपाश्रय का मालिक, साधु को रहने के लिए स्थान देने वाला गृहस्थ; ( ग्रोघ २४२; पव ११२; पंचा १७, १७)। °वाल पुं [ °पाल ] शय्या का काम करने वाला चाकर; ( सुपा ५८७ )। देखो सिज्जा। सेंज्जारिअ न [दे] अन्दोलन, हिंडोले में मूलना; (दे ८, ४३)। सेंड्रि पुं [ दे. श्रेण्डिन् ] गाँव का मुखिया, शेठ, महाजन; (दे ८, ४२; सम ५१; गाया १, १—पत्र १६; उवा )। सेडिय न दि ] तृगा-विशेष; (पगण १--पत ३३)। सेडिया स्री [ दे. सेटिका ] सफेद मिट्टी, खड़ी: ( ग्राचा २, १, ६, ३)। सेंडि स्त्री श्रिणि देखों सेंडी=श्रेणी; (सुर ३, १७; ५, १६६)। सेंडिया | देखों सेंडिया; ( दस ५, १, ३४; जी ३ ):। सेंडी स्त्री [श्रेणी] १ पंक्तिः (सम १४२; महा)। २ राशि; ( ग्रशा )। ३ ग्रसंख्य योजन-कोटाकोटो का एक नाप; ( अणु १७३)। देखो सेणि। सेण पुं [ श्येन ] १ पिन-विशेषः ( पडम ८, ७६; दे ७, দে ; वै ৩४)। २ विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पडम ५, १५)। सेण देखो सेण्ण; "मण्णरवइयो मर्गो मर्तत सेगाई इंदियमवाइं ( आरा ६०)। सेणा स्त्री [सेना] १ भगवान् संभवनाथजी की माता: (सम १५१)। २ लश्कर, सैन्यः (कुमा)। ३ एक जैन साध्वी जो महर्षि स्थूलभद्र की वहिन थी; (कप्पः पिंड )। ४ वह लाश्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, ६ बोड़े और १५ प्यार्दे हों; (पडम ५६, ५)। 'णिय, °णी, °णीय पुं [ °नी ] सेना-पति, लश्कर का मुखिया; "सेणाणित्रोवि ताहे वेत्त्ण जिलेसरं सुरवइस्स" (पउम ३, ७७; सुपा ३००; धर्मीव ८४; पउम ६४, २०)। 'मुह न [ 'मुख ] वह सेना जिसमें ह हाथी, ह रथ, २७ चोड़े खोर ४५ प्यादे हों; (पडम ५६, ५)। वह पुं [ °पति ] सेना का मुखिया, सेना-नायक; (कप्प; पउम

३७, २; सम २७; सुपा २५५ )। °हिन्नइ गुं [ °धिपति ] वही पूर्वोक्त अर्थ; (सुपा ७३)। सेणावच्च न [ सैनापत्य ] सेनापतिपन, सेना का नेतृत्व; ू (कप्प; खोप)। सेणि स्त्री [श्रेणि] १ पंक्ति; २ समूह; (महा)। ३ कुम्भकार चादि मनुप्य-जातिः; (खाया १, १--पत ३७)। सेणिअ पुं [श्रेणिक ] १ मगध देश का एक प्रख्यात राजा; ( गाया १, १-पत ११; ३७; टा १-पत ४५५; सम १५४; उवा; ग्रांत; पडम २, १५; कुमा )। २ एक जैन मुनि; (कप्प)। सेणिआ स्त्री [सेणिका ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प)। स्त्री [सेनिका] छन्द का एक भेद: सणिआ) सोणका∫ (पिंग)। सेणिग देखों सेणिअ; ( संवोध ३५ )। सेणिग पुं [ सैनिक ] लश्करी सिपाई; ( स ३८१ )। सेणी स्त्री [ श्रेणी ] देखो सेणि; (महा; ग्राया १, १)। सेण्ण देखों सिन्न = सैन्य; ( गाया १, ५--पत १४६; गउड )। सेत्त देखो सित्त=सिक्त; ( कुप्र १६ )। सेत ( अप ) देखो सेश=श्वेत; ( पिंग )। सन्तुंज पुं [शनुञ्जय] एक प्रसिद्ध पर्वतः ( गाया १, १६-पन २२६; अंत )। सीद देखो सोआ = स्वेद; (दे ४, ३४; स्वप्न ३६)। संध्र देखो सेह = सेह; ( जीव २-पत ५२ )। सेन देखो सिन्न = सेन्य; (हे १, १५०; कुमा; सर्गा; सुर १२, १०४ टि )। । देखो सेग्ह; (हे २, ५५; षड्; कुमा; प्राकु २२)। सेफ पुंन [ शेफ ] पुरुप-चिह्न, लिंग; ( प्राक्त १४ ) । सेभालिआ स्त्री [शेफालिका] स्ता-विशेषः (हे १, २३६; शाकु १४)। सेमुसी (स्त्री [ रोमुपी ] मेथा, बुद्धि; (राज; उप पृ ३३३; 🗡 सेमुही हम्मीर १४, २२)। सेग्ह पुंस्रो [ श्लेप्मन् ] कफ; "सेम्हा गर्वई" ( प्राक्त २२; पि २६७)। सेर वि [ स्वैर ] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, स्वेच्छ; ( स्वप्न ७७; विक ३७)। ... सेर वि [स्मेर] विकस्वर; (हे २, ७८; कुमा)।

सेर पुं [दे ] सेर, परिमाया-विशेष; (पिंग )। सेरंधी स्त्री [ सौरन्ध्री ] स्त्री-विशेष, अन्य के घर में रहकर शिल्प-कार्य करने वाली स्वतन्त्र स्त्री; (कप्पू)। सिराह पुं [दे] अश्व को एक उत्तम जाति; (सम्मत २१६)। ्रसेरिभ पुं [ दे ] धुर्य दृषम, गाड़ी का वैल; (दे ८, ४४) । सेरिभ देखो सेरिह; ( मुख ८, १३; दे ८, ४४ टी )। सेरिय पुंस्त्री [दे] वाद्य-विशेष; "करडिमंमसेरियहुहु-क्कहि" (सण्)। ्सेरियय पुं [ दे ] गुल्म-विज्ञेषः ( पर्मा १—पत ३२ )। सेरिह पुंस्रो [ सैरिभ ] भैंसा, महिष; ( गा १७२; ७४२; नाट-मृच्छ १३५), स्त्री- ही; (पात्र)। सेरी स्त्री [दे] १ लम्बी त्राकृति; २ भद्र त्राकृति; (दे ८, ५७)। ३ रथ्या, मोहोल्ला; (सिरि ३१८)। ४ यन्त-निमित नर्तकी; (राज)। सेरीस पुंत िसेरीश ] एक गाँव का नाम; (ती ११)। ्सेल पुं [ शैल ] १ पर्वत, पहाड़; ( से २, ११; प्राप्र; सुर ३, २२६)। २ पाषारा, पत्थर; (उप १०३१)। ३ न. पत्थरों का समूह; (से ६, ३१)। °कार पुं िकार ] पत्थर घड़ने वाला शिल्पी, शिलावट; ( ऋगु १४६)। °गिह न [ °गृह ] पर्वत में बना हुआ घर; (कप्प)। "जाया स्त्री [ "जाया ] पार्वती; (रंभा)। ें तथंम पुं [ ेस्तम्म ] पाषाण का खंभा; (कम्म १, १८)। °पाल, °वाल पुं [ °पाल ] १ घरण तथा भूतानन्द-नामक इन्द्रों का एक २ लोकपाल; (ठा ४, १-पल १६७; इक )। २ एकं जैनेतर धर्मावलम्बी पुरुष; (भग ७, १०—पत ३२३)। "सन ["स] वजः ( से ३, २७ ) 📞 ° सिहर न [ ° शिखर ] पर्वत का शिखर; (कप)। ंसुआ स्त्री [ 'सुता] (पाञ्च)। सेलग ) पुं [ शैलक ] १ एक राजर्षि; ( गाया १, ५— -सेलय ∫ पत १०४; १११)। २ एक यत्त; (पि १५६°; गाया १, ६-पत १६४)। "पुर न [ "पुर] एक नगर; ( साया १, ५)। सेलयय न [शैलकज] एक गोत; (टा ७--पत ३८०; राज)।

सिला स्त्री [शौला] तीसरी नरक-पृथिवी; (टा ७—पत्र

३८८; इक )।

सेळाइच्च पुं [ शैळादित्य ] वलभीपुर का एक प्रसिद्ध राजा; (ती १५)। सेळु पुं [ शैळु ] श्लेष्म-नाशक वृत्त-विशेप; ( पर्पण १— पल ३१)। सेळूस पुं [ दे ] कितव, जुग्राडी; ( दे ८, २१ )। सेलेय वि [ शैलेय ] पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय; ( धर्मिय १४०)1 सेलेस पुं [ शैलेश ] मेरु पर्वत; ( विसे ३०६५ )। सेलेसी स्त्री [ शैलेशी ] मेर की तरह निश्रल साम्यावस्था, योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था; (विसे ३०६५; ३०६७; सुपा ६५५ )। सेलोदाइ पुं शिलोदायिन् । एक जैनेतर धर्मावलम्बी गृहस्थ; (भग ७, १०-पत ३२३)। सेंहल देखो सेल = शैंब; "न हु भिजइ ताया मयां सेल्लं मिव सलिलपूरेगां" (वजा ११२)। ्रसेर्टल पुं [दे] १ मृग-शिशु; २ शर, वार्या; (दे ८, ५७)। ३ कुन्त, वर्छो; (कुमा; हे ४, ३८७)। सेव्ल पुं [शैव्य] एक राजा; (गाया १,१६—पत्न २०५)। सेव्लग प्रं [ श्रीव्यक ] भुजपरिसर्प की एक जाति, जन्तु-विशेषः ( पगह १, १-पन ८ )। सोहिल स्त्री [ दे ] रज्जु, रस्सी; ( उत्त २७, ७ )। सेव सक [ सेव् ] १ च्राराधन करना। २ च्राश्रय करना। ३ उपभोग करना । सेवइ, सेवए; ( आचा; उव; महा )। भूका—सेवित्था, सेविसु; ( आचा )। वकु—सेवमाण; (सम ३६; भग)। कवकु—सेविज्जंत, सेविज्जमाण; ( सुर १२, १३६: कप्प )। संकृ—सेविथ, सेवित्ता; (नाट-मृच्छ २४५; ग्राचा )। कृ-सेवेयव्य; (नुपा पूर्७; कुमा ), सेवणिय; ( सुपा १६७ )। सेवग देखो सेवय; (पंचा ११, ४१)। सेवड देखो से°=श्रेत। सेवण न [ संवन ] १ सीना, सिलाई करना; ( उप पृ १२३)। २ सेवा; ( उत्त ३५, ३)। सेवणया )स्त्री [सेवना] सेवा; ( उत्त २६, १; उप सेवणा 🕽 ८०१)। सेवय वि [ सेवक ] १ सेवा-कर्ता; ( कुप्र ४०२ ) । २ पृं. नीकर, भृत्य; ( पात्र); कुप्र ४०२; सुपा ५३२ )। सेवल न [ शैवल ] सेवार, सेवाल, एक प्रकार की चात

जो नदियों में लगती है; (पात्र )। सेवा स्त्रो [ सेवा ] १ भजन, पर्यपासना, भक्ति; २ उप-भोग; ३ श्राश्रय; ४ श्राराधन; (हे २, ६६; कुमा)। सेवाड ) न [ शैवाळ ] १ सेवार, सेवाल, घास विशेष; सेवाल ) ( उप पृ १३६; पाद्य; जी १ )। २ एक तापस जिसको गौतम स्वामीने प्रतिबोध किया था; ( कुप्र २६३ )। ीदाइ पुं[ीदायिन् ] भगवान् महावीर के समय का एक अजैन पुरुष: ( भग ७, १०--पत्र ३२३ )। सेवाल पुं [दे] पक, कादा; (दे ८, ४३; षड्)। सेवाळि पुं [शौवालिन् ] एक तापस जिसको गौतम स्वामीने प्रतिबोध किया था; ( उप १४२ टी )। सेवालिय वि [ शैवालिक, °त ] सेवाल वाला, शैवाल-युक्तः "सेवालियभूमितले फिल्लुसमाणा य थामथामिम्म" ( सुर २, १०५)। सेवि वि [सेविन् ] सेवा-कर्ता; ( उवा )। सेवित् वि [ सेवित् ] ऊपर देखो; ( सम १५ )। सेविय वि [ सेवित ] जिसकी सेवा की गई हो वह; (काख)। सेव्या देखी सेवा; (हे २, ६६; प्राप्त )। सेस पुं [ शेव ] १ शेष-नाग, सर्प-राज; ( से २. २८ )। २ छन्द का एक भेद; (पिंग)। ३ वि. अवशिष्ट, बाकी का; (ठा ३, १ टी-पत ११४; दसनि १, १३४; हे १, १८२; गउड)। भई, °वई स्त्रो [ °वती ] १ सातर्वे वासु-देव की माता; ( सम १५२ )। २ दिल्ला रुचक पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८—पत ४३६; इक)। ३ वल्छी-विशेष; (पराण १—पत ३३)। ४ भगवान महाबीर की दौहिली-पुली की पुली; ( आचा २, १५, १६)। व न [ वत् ] अनुमान का एक भेद; (अगु २१२)। भाराञ्ज पुं [ °राज ] छन्द-विशेषः ( पिंग ) भ सेसन न [ शौशव ] वाल्यावस्था; ( दे ७, ७६ )। सेसा स्त्री [ शेषा ] निर्माल्य; ( उप ७२८ टी; सिरि · ሂሂሂ ) [ सेसिअ वि [ रोषित ] १ बाको बचाया हुआ; (गा ६६१)। २ अलप किया हुआ, खतम किया हुआ; ( विसे ३०२६)। सेसिअ वि [ श्लेषित ] संबद्ध किया हुन्चा, चिपकाया हुन्राः (विसे ३०३६)। सोह ग्रक [ नश्] पलायन करना, भागना । सेहइ; ( हे

४, १७८; कुमा )। संह सक [ शिक्ष्य् ] १ सिखाना, सीख देना। २ सजा करना। सेहंति; (सम्र १, २, १, १६)। कवकु-सेहिज्जंत; ( सुपा ३४५ )। सेहं पुं [दे. सेह ] मुजपरिसर्प की एक जाति, साही, जिसके शरीर में काँटे होते हैं; (पयह १, १--पत ५; परागा १--पल ५३)। सोह पुं [ श्रीक्ष ] १ नव-दीक्तित साधु; ( सत्र्य १, ३, १,. ३; सम ५८; च्रोघ १९५; ३७८; उव; कस )। २ जिसको दीचा दी जाने वाली हो वह; (पव १०७)। ३ शिष्य, चेला; ( सुख १, १३ )। सेह पुं [संघ] सिद्धिः ( उवा )। सेहंब वि [ सेधाम्ल ] खाद्य-विशेष, वह खाद्य जिसमें पकने पर खटाई का संस्कार किया जाय; ( उवा; पगह २, ५-पत १५०)। सेहणा स्त्री [शिक्षणा ] शिका, सजा, कदर्थना; "वह-वंधमारणसेहणात्रो कात्रो परिग्गहे नित्थ' ( उव )। सेहर पुं [ शेखर ] १ शिखा; "फलसेहरा" ( पिंड १९५: 🦫 पात्र )। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। ३ मस्तक-स्थित माला; (कुमा)। सेहरय पुं [ दे ] चक्रवाक पत्नी; ( दे ८, ४३ )। सेहालिआ देखो सेभालिआ; (स्वप्न ६३; गा ४१२;. कुमा; हे १, २३६)। सेहाली स्त्री [ शेफाली ] सता-विशेष; ( दे ५, ४ )। सेहाव देखो सेह ==शित्त्रय्। सेहावेइ; (पि ३२३)। भवि—सेहावेहिति; ( ग्रीप )। संकु—सेहावेता; (पि ५८२)। हेक-सेहावेत्तए; (कस)। क्र-सेहावेयव्वः (भत्त १६०)। सेहाविअ वि [शिक्षित ] सिखायो हुआ; (भग; गाया १, १—पल ६०; पि ३२३)। सेहि देखो सिद्धिः ( ग्राचा )। सेहिअ वि [सैद्धिक] १ मुक्ति-संबन्धाः, २ निष्पत्ति-संबन्धी; ( सूत्र्य १, १, २, २ ) ! सोहिअ वि [ दे ] गत, गया हुच्चा; ( दे ८, १ )। स्रो सक [सु] १ दारू बनाना। २ पीड़ा करना। ३ मन्थन करना। ४ अक स्नान करना। सोइ; ( षड् )। सो ) अक [स्त्रप्] सोना। सोइ, सोअइ; (धात्वा सोअ ) १५७; प्राकु ६६ )।

सोअ सक [ शुच् ] १ शोक करना। २ शुद्धि करना। सोच्रइ, सोएइ, सोइंति, सोयंति; ( से १, ३८; हे ३, ७०; श्राचा; श्रन्भ १७४; १७५; स्त्रा २, २, ५५ )। वक्-सोइंत, सोएंत; ( उप १४६ टी; पउम ११८, ३५ )। कवकु—सोइउजंत; (सण्)। कृ—सोअणिउज, सोअ-३५)। देखो सोच=शुच्। सोअ न [ शौच ] १ शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता; ( ऋाचा; नव २३; श्रा ३१)। सोअ पुं शोक ] अफसोस, दिलगीरी; ( सुर १, ५३; गउड; कुमा; महा )। सोअ न [ श्रोत्र ] कान, श्रवरोन्द्रिय; ( च्याचा; भग; च्यौप; ( ठा १०--पत ४७६ )। सोअ पुंन [स्रोतस् ] १ प्रवाह; (श्राचा; गा ६६२)। २ छिद्र; ( ऋौप )। ३ वेग; ( स्पाया १, ८ )। स्रोअण न [ स्वपन ] शयन; ( उव )। सोअण न [ शोचन ] १ शोक, दिलगीरो; ( स्त्र २, २, सोअणया ) स्त्री [ शोचना ] -१ ऊपर देखो; ( श्रीप; सोअणा ∫ग्रज्भ १७४)।२ दोनता,दैन्य; (ठा४, १--पल १८८ ) ! सोअमल्ल न [ सोकुमार्यः ] सुकुमारता, अति-कोमलता; ( हे १, १०७; प्राप्त; कुमा )। सोअर पुं [ सोदर ] सगा भाई; ( प्रवो २६; सुपा १६३; रंभा )। सोअरा स्त्री [ सोदरा] सगी वहिन; ( कुमा )। सोअरिअ वि शौकरिक ] १ शूकरों का शिकार करने

णीअ, सोइयव्यः; (अभि १०५ ; स्क्त ४७; पउम ३०, श्रोप; सुर २, ६२; उप ७६८ टी; सुपा २८१)। २ चोरी का ग्रभाव, पर-द्रव्य का श्र-हर्गा; (सम १२०; सुर १, ५३)। "मय वि [ "मय ] श्रोलेन्द्रिय-जन्य; ५५: संबोध ४६ )। २ शुद्धि, प्रजालनः (स ३४८)। वाला; (विपा १, ३-पत ५४)। २ शिकारी, मृगया करने वाला; ३ कसाई; (पिंड ३१४; उव; सुपा २१४)। सोअरिअ वि [ सोदर्यं ] सहोदर, एक उदर से उत्पन्न; (स्त्रा १, १, १, ५)। सोअहल देखां सोअमहल; ( संचि २ )। सोअविय स्रोन [ शौच ] शुद्धि, पवितताः; ( स्त्र २, १, ५७); स्त्री—°या; ( त्राचा )। सोअव्य देखा सुण=ंशु ।

सोआमणी ) स्त्री [सौदामनी, 'मिनी] १ विद्युत्. सोआमिणी विजली; (उत्त २२, ७; पउम ७४, १४; त १२; महा; पात्र )। २ एक दिक्कुमारी देवी; ( इक; ठा ४, १-पल १६८)। सोइअ न [ शोचित ] चिन्ता, विचार; ( सुर ८, १४; सुपा २६६ )। देखो सोचिय। सोइंदिय न [ श्रोत्रेन्द्रिय ] अवसोन्द्रिय, कान; ( भग )। सोइंधिअ देखो सोगंधिअ; ( इक )। सोउ वि [ श्रोतृ ] सुनने वाला; ( स ३; प्रास् २ ) । सोउणिअ देखो सोवणिअ; (सूत्र २, २, २८; पि १५२)। सोडमल्ल देखो सोअमल्ल; (ग्रभि २१३; सुर ८, १२५)। सोंड देखो सुंड; ( पात्र ) । °मगर पुं [ °मकर ] मगर की एक जाति; (पएए। १--पत्र ४८)। सोंडा स्त्री [शुण्डा ] १ सुरा, दारू; (ग्राचा २, १, ३, २)। २ हाथो की नाक, सूँढ; ( उवा )। सोंडिअ पुं शौणिडक | दारू वेचने वाला, कलवार; (अभि १८८): सोंडिया स्त्री [शुण्डिका ] दारू का पाल-विशेष; ( टा ५--पत ४१७)। सोंडोर वि [ शौण्डीर ] १ शूर, वीर, पराक्रमी; ( कप्प; सुर २, १३४; सुपा ६० )। २ गर्व-युक्त, गर्वित; (महा)। सोंडोर न [ शौण्डीर्य ] १ पराक्रम, शूरता; २ गर्व; ( ह २, ६३; षड् )। सोंडोरिम पुंस्री [शोण्डीरिमन् ] अपर देखो; (सुपा २६२)। सोंदज्ज (शौ) देखा सुदेर; (पि ५४)। सोक देखो सुक्क=शुष्कः (पड्)। सोक्ख देखो सुक्ख=सौल्य; (प्राकृ १०;; गा १५८; सुपा ७०; कुमा )। सोक्ख देखो सुक्ख=शुक्कः ( पड् )। सोग देखो सोअ=शाक; (पउम २०, ४५; सुर २,

१४०; स २५५; प्रांसू ८३; उन )। सोगंध ) न [सौगन्ध्य ] १ लगातार चौबीस दिनों सोगंधिअ ) के उपवास; ( संवोध ५८ )। २ सुगन्धिपनं, सुगन्धः "सोगंधियपरिकलियं तं वोलं" ( सम्मत्त २२० )। सोगंधिअ न [ सौगन्धिक ] १ रत-विशेष, रत की एक जाति; (ग्याया १, १—पत्न ३१; पग्पा १—पत्न २६; उत्त ३६, ७७; कप्प; कुम्मा १५)। २ रत्नप्रभा-नामक नरक-

पृथिवी का एक सौगन्धिक-रत्न-म्य कागडः ( सम ८६ )। ३ कह्नार, पानी में होने वाला श्वेत कमल; ( सूत्र २, ३, १८; राय ८२)। ४ पुं. नपुंसक का एक भेद, अपने खिंग को सूँघने वाला नपुंसकः ( पव १०६; पुष्फ १२८)। प् पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४२)। ६ वि सुगन्ध वाला, सुगन्धी; ( उवा; सम्मत्त २२० )। सोगंधिया ह्यो [सोगन्धिका ] नगरी-विशेष; ( णाया १, ५-पन १०५)। सोगम्बल देखो सोअम्बल; (दस २, ५)। सोग्गइ देखो सुग्गइ; ( उत्त २८, ३; पउम २६, ६०; स २५०)। सोग्गाह(१) अक [ प्र+सृ ] पसरना, फैलना । सोग्गाहइ; (धातवा १५६)। सोच देखो सोअ=शुच्। वक्-सोचंत, सोचमाण; ( नाट—मृच्छ २८१; गाया १, १—पत ४७)। संकृ— "सोचिऊण हत्थपाए श्रारोग्गमियरयोग श्रोमजिश्रो राया" (स ५६७)। क्र—सोच्च; ( उव )। सोचिय वि [ शोचित ] शुद्ध किया हुन्ना, प्रचालित; (स ३४८)। सोच्च देखो सोच। सोच्चं ) सोच्चा 左 देखो सुण = श्रु। सोच्छ° ) सोच्छिअ देखो सोतिथअ; ( इक )। सोजण्ण ) न [ सौजन्य ] सुजनता, सजनता, भलमन-सोजन र्रे सी; ( उप ७२८ टी; सुर २, ६१ )। सोज्ज देखा सोरिअ = शौर्य; ( प्राकु १६ )। सोजभ वि [ शोध्य ] शुद्ध-योग्य, शोधनीय; ( सुज १०, ६ टी )। सोजभय पुं [दे] रजक, धोबी; (पाद्य)। देखो स्उभय। सोडिअ देखो सोडिअ; ( कर्पूर ३४ )। सोडोर वि [ शौटीर ] देखो सोंडोर=शौगडीर; ( कप्प; श्रोप; मोह १०४; कप्पू; चारु ६३)। सोडीर न [ शौटीर्य ] देखो सोंडीर=शौगडीर्य; ( कुमा; से ३, ४; ५, ३; १३, ७६; ५७; प्राकु १६ )। सोढ वि [सोढ] सहन किया हुआ; (उप २६४ टी; धात्वा १५७)।

सोढव्य } देखो सह=सह् । सोढुं सोण वि [ शोण ] लाल, रक्त वर्ण वाला; ( पात्र )। सोणंद न [ दे. सीनन्द ] तिकाष्ठिका, तिपाई; ( पगह १, ४—पत्र ७८; भ्रोप; तंदु २०)। सोणहिअ वि [ शौनिकिक ] १ श्वान-पालक; २ कुत्तों से शिकार करने वाला; (स २५३)। सोणार देखो सुण्णार; ( गा १९१; पि ६६; १५२ )। सोणि स्त्री [ श्रोणि ] कटो, कमर; ( कप्प; उप १५६ )। °सुत्तग न [ °सूत्रक ] कटी-सूत्र, करधनी; ( थ्रौप ) । सोणिअ पुं शिनिक ] कसाई; (दे ६, ६२)। सोणिअ न [ शोणित ] रुधिर, खून; ( उवा; भवि ) । सोणिम पुंस्री [ शोणिमन् ] रक्तता, लालो; ( विक २८)। सोणी स्त्रो [ श्रोणी ] देखी सोणि; ( पग्ह १, ४--पत ६५; ७६)। सोणीअ देखो सोणिअ = शोणित; "मुंजंते मंससोणीयं ण इसो सा पमजए" ( भ्राचा १, ८, ८, ६; पि ७३)। सोण्ण न [स्वर्ण] सोना, सुवर्ण; (प्राक्त ३०; संचि १ २१)। सोण्ह देखो सुण्ह=सूद्रम; ( बड्र; गा ७२३ )। सोण्हा देखो सुण्हा = स्तुषा; ( संचि १५; प्राकृ ३७; गा १०७; काप्र ८६३)। सोत्त न [श्रोत्र] कान, अवगोन्द्रिय; (श्राचा; रंभा; विक ६८)। सोत देखो सोअ=स्रोतसु; (हे २, ६८; गा ५५१; से १, ५८; कुमा )। सोत्ति देखो सुत्ति = शुक्ति; ( षड्; उप ६४८ टी )। सोत्तिअ पुं [श्रोत्रिय ] वेदाभ्यासी त्राह्मणा; (पिंड ४३६; नाट--मृच्छ १३४; प्राप )। सोत्तिअ वि [सौत्रिक] १ सूल-निर्मित, सूते का वना हुन्रा; (ञ्रोघभा ८६; ञ्रोघ ७०५)। २ सूते का व्यापारी; ( अगु १४६ )। सोत्तिअ पुं [ शौक्तिक ] द्वोन्द्रिय जन्तु-विशेप; (पर्पा १---पल ४४)। सोत्तिअमई ) स्त्री [शुक्तिकावती] केकय देश की सोत्तिअवई ∫ प्राचीन राजधानी; (राज; इक )। सोत्ती स्त्री [दे] नदी; (दे ८, ४४; षड्)। सोत्थि पुन [स्वस्ति ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र

१३३)। २—देखो स्रिट्थ; (संचि २१; गा २४४; अभि १२८; नाट—रता १०)।
सोित्थअं पुं [स्वस्तिक] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ न शाक-विशेष, एक प्रकार की हरित वनस्पति; (पर्पण १—पत्र ३४)। ३—देखो सित्थअ, सोवित्थअ=स्वस्तिक; (पर्पह १, ४—पत्र ६८; गाया १, १—पत्र ५४)।
सोदाम पुं [सोदाम] देखो सोदामि; (इक)।
सोदामणी देखो सोआमणी; (पउम २६, ८१)।
सोदाम पुं [सोदामिन्] चमरेन्द्र के अश्व-सैन्य का

सोदामि पुं [सोदामिन्] च्मरेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति; (ठा ५, १—पत ३०२)। सोदामिणी देखो सोआमिणी; (नाट—मास्तती ८)।

सोदास पुं [सोदास] एक राजा; (पउम २२, ८१)। सोध (शो) देखो सउह=सोध; (पि ६१ ए)।

सोपार ) पुं. व. [सोपार, °क ] १ देश-विशेष; (पउम सोपारय) ६८, ६४; सुपा २७५)। २ न. नगर-विशेष; (सार्थ ३६; ती ११)।

्रसोवंध्रव वि [ सौवन्ध्रव ] सुवन्धु-नामक कवि का बनाया हुन्रा प्रन्थ; ( गउड )।

सोम श्रक [ शुम् ] शोभना, चमकना। तोमंति; ( सुज १६)। भूका—सोभिसु; सोमेंसु; ( सुज १६)। भवि— सोभिस्संति; ( सुज १६)। वक्क—सोमंत; ( गाया १, १—पत्र २५; कप्प; श्रीप)।

सोभ सक [शोभय्] शोभाना, शोभा-युक्त करना। सोभेइ; (भग)। वकु—सोभयंत; (पि ४६०)। संकु—

सोभत्ता; (कप्प)। सोभग वि [शोभक.] १ शोभाने वाला; २ शोभाने वाला;

(कप्प)। सोभग देखो सोहग्गः (स्वप्न ४५)। सोभग देखो ,सोहण=शोभनः (पउम ७८, ५६; स्वप्न

1(38

सोभा देखो सोहा=शोभा; (प्राकृ १७; उत्त २१, ८; कप्प; सुज १६)।

सोमिय देखो सोहिअ=शोमित; (गाया १, १ टी-

पत ३)।
सोम पुं [सोम] १ चन्द्र, चाँद, एक ज्योतिष्क महा-ग्रह;
(ठा २, ३—पत ७७; विसे १८८३; गउड)। २ भगवान पार्श्वनाथ का पाँचवाँ गर्याधर; (सम:१३; ठा ८—

पत ४२६ )। ३ एक प्रसिद्ध च्रतिय-वंश; ( पउम ५, २)। ४ चतुर्थ वलदेव और वासुदेव का पिता; (ठा ह-पत ४४७; पउम २०, १८२)। ५ एक विद्याधर नर-पति, जो ज्योति:पुर का स्वामी था; (पउम ७, ४३)। ६ एक शेठ का नाम; ( सुपा ५६७ )। ७ एक ब्राह्मण का नाम; ( गाया १, १६-पत १६६ )। ८ चमरेन्द्र, वलोन्द्र, सौधर्मेन्द्र तथा ईशानेन्द्र के एक २ लोकपाल के नाम; (ठा ४, १-पत २०४; भग ३, ७-पत १६४)। ह बता-विशेष, सोमलता; १० उसका रस; ११ श्रमृत; ( पड़ )। १२ आर्यसुहस्ति सूरि का एक शिष्य-जैन मुनि; (कप्प)। १३ पुंन- देव-धिमान-विशेष; (देवेन्द्र १३३; १४३; १४५)। १४ वि. कीर्त्तिमान, यशस्वी; (कप्प)। °काइय पुं [ °कायिक ] सोम लोकपाल का ब्राज्ञा-कारी देव; (भग ३, ७—पत १६५)। पगहण न [ °ग्रहण ] चन्द्र-ग्रहण; ( हे ४, ३६६ )। °चंद् पुं िञ्चन्द्र १ ऐरवत च्रेल में उत्पन्न सातर्वे जिन-देव; (सम १५३)। २ आचार्य हेमचन्द्र का दीज्ञा समय का नाम; (कुप्र २१)। "जस पुं [ "यशस् ] एक राजा; ( सुर २, १३४)। °णाह देखो °नाह; (राज)। °द्त्त पुं िंद्त्त । १ एक ब्राह्मण का नाम; ( ग्याया १, १६--पल १६६)। २ एक जैन मुनि, जो भद्रवाहु-स्वामी का शिष्य था; (कप्प)। ३ भगवान चन्द्रप्रभस्वाभी को प्रथम भिन्ना-दाता गृहस्थ; (सम १५१)। ४ राजा शतानीक का एक पुरोहित; (विपा १, ५-पत ६०)। देव पुं िद्व । १ सोम-नामक लोकपाल का सामानिक देव; (भग ३, ७- पत १६५)। २ मगवान पद्मप्रम को प्रथम भिन्ना-दाता गृहस्थ; (सम १५१)। °नाह पुं [ °नाथ ] सौराष्ट्र देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मूर्ति; (ती १५; सम्मत्त ७५)। ° द्यम, ° द्यह पुं [ ° प्रभ ] १ ज्ञतियों के सोमवंश का आदि पुरुष, बाहुविल का एक पुतः; (पउम ५, १०; कुप्र २१२ )। २ तेरहनीं शताब्दी का एक जैन आचार्य ग्रीर ग्रन्थकार; ( कुप ११५ )। ३ चमरेन्द्र के सोम-लोकपाल का उत्पात-पर्वत; (ठा १०--पत ४८२)। °भूइ पुं [ °भूति ] एक त्राह्मण का नाम; ( णाया १, १६-पत्र १६६)। भूस्य न [ भूतिक ] एक कुल का नाम; (कप्प)। "य न [ "क] एक गोल जो कीत्स गोल की शाखा है; ( ठा ७—पत ३६० )। °व, °वा वि [ °a, °aा ] सोम-रस पीने वाला; ( षड् )। °सिरो स्त्री

[ °श्रो ] एक ब्राह्मणो; ( अ्रंत )। °स्टुंदर पुं [ °सुन्दर ] एक प्रसिद्ध जेनाचार्य तथा ग्रन्थकार; (संति १४; कुलक ४४)। 'सूरि पुं ['सूरि ] एक जैनाचार्य, आराधना-प्रकरण को कर्ता एक जैनाचार्य; ( ग्राप ७०)। सोम वि [ सौस्य ] १ ग्र-रौद्र, ग्रनुत्र; ( ठा ६; भग १२, ६-पत ५७८)। २ नीरोग, रोग-रहित; (भग १२, ६)। ३ प्रशस्त, श्लाघ्य; (कप्प)। ४ प्रिय-दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय मालूम हो वह; ५ मनोहर, सुन्दर; **६** शान्त श्राकृति वाला; (श्रोधमा २२; उव; सुपा १८०; ६२२)। ७ शोभा-युक्त, दीप्तिमान्; (जं२)। ⁄देखो **सोम्म**। सोमइअ वि [ दे ] सोने की भ्रादत वाला; ( दे ८, ३६ )। सोमंगळ पुं [ सौमङ्गळ ] द्योन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त ३६, १२६ )। सोमणंतिय वि [स्वापनान्तिक, स्वाप्नान्तिक ] १ सोने के बाद किया जाता प्रतिक्रमण--प्रायश्चित्त-विशेष; २ स्वप्न-विशेष में किया जाता प्रतिक्रमणः; (ठा ६--पत । ( ३७६ सोमणस पुं [सोमनस] १ महाविदेह-वर्ष का एक वज्ञस्कार-पर्वतः (ठा २, ३--पत ६६; सम १०२; जं ४)। २ उस पर्वत पर रहने वाला एक महर्द्धिक देव; ( जं ४ )। ३ पक्त का च्याठवाँ दिन; ( सुज १०, १४ )। ४ पुंन सनत्कुमार-नामक इन्द्र का एक पारियानिक विमान; (ठा ८--पत ४३७; श्रौप)। ५ एक देव-्विमान, छठवाँ ग्रैवेयक-विमान; ( देवेन्द्र १३७; १४३; पव ः१६४)। ६ सौमनस-पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३--- पत ८०)। ७ न मेर-पर्वेत का एक वन; (ठा २, ३—पत्न ८०)। सोमणस न [सोमनस्य] १ सुन्दर मन, संतुष्ट मन; (राय; कप्प)। सोमणसा स्त्री [सोमनसा ] १ जम्बू-वृत्त्न-विशेष; जिससे यह द्वोप जम्बूद्वीप कहलाता है; (इक)। २ एक राज-धानी; (इक)। ३ सीमनस वन को एक वापी; (जं ४)। ४ पत्त को पाँचवोँ रातिः; (सुज १०, १४)। सोमणसिय वि [ सौमनस्यत ] १ संतुष्ट मन वाला; २ प्रशस्त मन वाला; ( कप्प )। सोमणस्स देखो सोमणस=सौमनस्य; (कप्प; श्रौप)। सोमणस्सिय देखो सोमणसिय; (कप्प; श्रीप; गाया

१, १-पल १३)। सोमल्ळ देखो सोअमल्ळ; ( प्राक्त २०; ३० )। सोमहिंद न [ दे ] उदर, पेट; ( दे ८, ४५ ) । सोमहिड्ड पुं [ दे ] पंक, कादा; ( दे ८, ४३ )। सोमा स्त्री [सोमा ] १ शक के सोम आदि चारों लोक-पालों की एक २ पटरानी का नाम; (ठा ४, १--पत २०४)। २ सातवें जिनदेव की प्रथम शिष्या; (सम १५२; पव १)। ३ सोम लोकपाल की राजधानी; (भग ३, ७---पत १६५ )। सोमा स्त्री [सौम्या] उत्तर दिशा; (ठा १०—पत ४७८; भग १०, १—पत ४६३ )। सोमाण न [ श्मशान ] मसान, मरघट; ( दे ८, ४५ )। सोमाणस पुं [सोमानस ] सातवाँ ग्रैवेयक विमान;. (पव १६४)। सोमार ) देखो सुकुमार; (गा १८६; स ३५६; मै ७; सोमाल ∫ षड्; प्राप्र; हे १, १७१; कुमा; प्राक्त २०; ३८; भवि )। सोमाळ न [दे] माँस; (दे ८, ४४)। सोमित्ति पुं [सोमित्रि] राम-भ्राता लदमणः (गा ३५)। सोमित्ति स्त्री [सुमित्रा ] लदमण की माता। "पुत्त पुं [ °पुत्र ] लन्दमणः; "रामसोमित्तिपुत्ता" (पउम ३८, ५७)। °सुय पुं [ °सुत ] वही द्यर्थ; ( पउम ७२, ई )। सोंमिल पुं [ सोमिल ] एक ब्राह्मण; ( श्रंत ६ )। सोमेन्ति देखां सोमित्ति=सौमिति; ( से १२, ८८ )। सोमेसर पुं [सोमेश्वर] सौराष्ट्रका सोमनाथ महादेव; (सम्मत्त ७५)। सोम्म वि [ सौम्य ] १ रमणीय, सुन्दर; ( से १, २७) । २ ठंढ़ा, शीतलः; ( से ४, ८ )। ३ शीतल प्रकृति वाला, शान्त स्वभाव वाला; ( से ५, १६; विसे १७३१ )। ४ प्रिय-दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय खगे वह; ५ जिसका अधिष्ठाता सोम-देवता हो वह; ६ भास्त्रर, कान्ति वाला; ७ पुं. बुध ग्रह; ८ शुभ ग्रह; ६ वृष त्र्यादि सम राशि; १० उदुम्बर वृत्तः; ११ द्वीप-विशेषः; १२ सोम-रस पीने वालाः ब्राह्मणः; (प्राप्त )। देखो सोम = सौम्य। सोटिज ( अप ) अ [ स एव ] वही; ( प्राकु १२१ )। सोरह पुं [सौराष्ट्र] १ एक भारतीय देश, सोरठ, काठियावाड़; ( इक; तो १५ )। वि. २ सोरठ देश का

निवासी; ( श्रावक ६३ )। ३ न छन्द-विशेष; ( पिंग )। सोरहिया स्त्री [ सौराष्ट्रिका ] १ एक प्रकार की मिट्टी, फिटिकड़ो; ( श्राचा २, १, ६, ३; दस ५, १, ३४ )। २ ✓ एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प )। सोरञ्भ )

सोरंभ विक्र । सौरभ ] सुगन्ध, खुशबू ; (विक्र ११३; सोरंभ विक्र २२३; भिवः; उप ६८६ टी )। सोरसेणी स्त्री [शीरसेनो ] शूरसेन देश की प्राचीन

भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद; (विक ६७)।
सोरह देखों सोरभ: (गउड)।

सोरिअ न [ शौर्य ] शूरता, पराक्रम; (प्राप्त; प्राक्त १६ )।

सोरिअ न [शोरिक] १ कुशावर्त देश की प्राचीन राज-धानी; (इक)। २ एक यक्त; (विषा १, ८—ंपल ८२)। वस्तु पं [वस्तु । १ एक मच्छीमार का पुत्र;

(विपा १, १—पत्र ४; विपा १, ८)। २ एक राजा;

(विपा १, ८—पत्न ८२)। **°पुर** न [**°पुर**] एक नगर; (विपा १, ८)। **विडिंसग न** [**ावतंसक**]

प्क उद्यान; (विपा १, ५—प्ल ५२)।
सोलस ति. व. [षोडशन् ] १ संख्या-विशेष, सोलह,

१६; २ सोलह संख्या वाला; ( भग २५, १—पत ६६४; ६६७; उवा; सुर १, ३५; प्रास् ७७; पि ४४३)। ३ वि. सोलहवाँ, १६ वाँ; ( राज )। भावि [ भा ] १ सोलहवाँ,

१६ वाँ; ( गाया १, १६ — पल १६६; सुर १६, २५१; पव ४६)। २ लगा तार सात दिनों के उपवास; ( गाया

१, १—पत ७२)। °य न [ °क] सोखह का समूह; (उत्त ३१, १३)। °विह वि [ °विधा] सोखह प्रकार

का; (पि ४५१)। सोलसिआ स्त्री [पोडशिका] रस-मान-विशेष, सोलह

सालासआ स्त्रा [ पाडाशका ] रुपनान-।पराप, जाबर पत्नों का एक नाप; ( স্বস্তু १५२ )।

सोलह देखो सोलस; ( नाट; भवि )।

सोल्रहावत्तय पुं [ दे ] शंख; ( दे ८, ४६ )। ् सोल्ल सक [ पच् ] पकाना । सोल्लइ; ( हे ४, ६०;

धात्वा १५६)। वक्त-सोदलंत; (विपा १,३-पत

स्रोह्ल सक [ श्रिप् ] फेंकना। सोछइ; (हे ४, १४३; पड़)। कम—सोछिजइ; (कुमा)।

सोल्ल सक [ ईर्, सम् + ईर् ] प्रेरणा करना । सोछइ; (धात्वा १५६; प्राकु ६६)। सोल्ल न [दे] माँस; (दे ८, ४४)। देखो सुल्ल=

सोरेल वि [ पक्व ] पकाया हुन्ना; ( उवा; विपा १, २—

पत २७; १, ५—पत ८५; ८६; ग्रोप )।

सोहिलय वि [पवच] १ पकाया हुन्नाः "इंगालसोल्लियं"

( ग्रौप )। २ न. पुष्प-विशेष; ( ग्रौप )। स्रोव देखो सुव=स्वप्। स्रोवह, स्रोवंति; ( हे १, ६४; उव: भवि: पि १५२ )।

सोवकम } वि [सोपकम] निमित्त-कारण से जो

सोवक्कम े नष्ट या कम हो सके वह कर्म, आयु, आपदा आदि; (सुपा ४५२; ४५६)।

सोविचय वि [सोपिचत ] उपचय-युक्त, स्फीत, पुष्ट; (कप्प)। सोविच्चल पुन [सौवर्चल ] एक तरह का नोन, काला

नमक; ( दस ३, ८; चंड )। स्रोबण न [ स्वपन ] शयन, सोना; ( उप पृं २३७ )।

सावण न [स्वपन ] शयन, सानाः; (उप पृ २३७ )।

सोवण न [दे] १ वास-ग्रह, शय्या-ग्रह, रति-मन्दिर; (दे ८, ५८; स ५०३; पात्र )। २ स्वप्त; ३ पं. मल्लः

(दे ५, ५५)।

सोवण ( ग्रप ) देखो सोवण्ण; ( भवि )।

सोवणिअ वि [शौवनिक] १ श्वान-पालक, कुत्तों को पालने वाला; २ कुत्तों से शिकार करने वाला; (सूत्र २, २, ४२)।

सोवणी स्त्री [स्वापना ] विद्या-विशेष; (पि ७८)।

सोवण्ण वि [ सौवर्ण ] स्वर्ण-निर्मित, सोने का; (महा;

सोवण्णमिक्खआ स्त्री [दे] मधुमिक्तका की एक जाति,

एक तरह की शहद की मक्ली; (दे ८, ४६)। सोविणिअ) वि [सौविणिक] सोने का, सुवर्ण-घटित;

सोविषणग 🕽 (प्रति ७; स ४५८)। °पन्वय पु

[ °पर्वत ] मेर पर्वत; ( पउस २, १८ )। स्रोवण्णेअ पंस्री [ स्रोपर्णेय ] गरुड पत्नी: रू

स्रोवण्णेअ पुंस्री [ सौपर्णेय ] गरुडपत्ती; स्री—°आ, °ई;

(षड्)।

सम्मत्त १७३)।

सोवत्थ न [ दे ] १ उपकार; २ वि. उपमोग्य, उपमोग-योग्य; ( दे ८, ४५ )।

्याग्यः ( ६ ८, ४५ )। सोवटिथ ) वि [सोवस्तिक ] १ माङ्गलिक वचन

सोवित्थअ ) बोलने वाला, मागध आदि स्वस्ति-वादक; (ठा ४, २—पत्न २१३; औप)। २ पुं. ज्योतिष्क

148A

महाग्रह-विशेष; ( ठा २, ३---पल ৩८ )। ३ लीन्द्रिय जन्तु को एक जाति; ( पर्पा १--पत ४५ )। सोवित्था पुं [स्वस्तिक ] १ साथिया, एक मङ्गल-चिह्न; ( ग्रोप )। २ प्न. विद्युत्प्रभ-नामक वज्ञस्कार पर्वत का एक शिखर; (इक)। ३ पूर्व रुचक-पर्वत का एक शिखर; (राज)। ४ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१)। देखो सित्थिअ, सोत्थिअ=स्वस्तिक। सोवन्न देखो सोवण्णः ( ग्रंत १७; श्रा २८; सिरि ८११; भवि )। सोवन्तिअ देखो सोवण्णिअ; (गाया १, १--पत ५२)। सोवरिअ देखो सोअरिअ = शौकरिक; ( सूत्र २, २, २५ )। सोवरी स्त्री [शाम्बरी] विद्या-विशेष; (स्त्र २,२, २७)। सोववत्तिअ वि [सोपपत्तिक] सयुक्तिक, युक्ति-युक्त; ( उप ७२८ टी )। सोवाअ वि [ सोपाय ] उपाय-साध्यः ( गउड )। सोवाग पुं [ श्वपाक ] चायडाल, डोम; ( ग्राचा; ठा ४, ४-पत २७१; उत्त १३, ६; उव; सुपा ३७०; कुप्र २६२; उर १, १५)। सोवागी स्त्री [ श्वापाकी ] विद्या-विशेष; (सूत्र २, २, २७)। सोवाण न [ सोपान ] सीढ़ी, नसैनी, पैड़ी; ( सम १०६; गा २७८; उव; सुर १, ६२)। सोवासिणी देखो सुवासिणी; (भिव )। सोविञ वि [ स्वापित ] सुलाया हुन्रा, शायित; "कमल-किसलयरइए सत्थरए सोविद्यो तेगा" (सुर ४, २४४; उप १०३१ टी )। सोवियब्ल पुंस्री [सीविदब्ल ] अन्तःपुर का रक्तकः ( गउड ); स्त्रो—°हली; ( सुपा ७ )। सोचोर पुं. व. [ सौचोर ] १ देश-विशेष; ( पव २७५; सूत्र १, ५, १, १—टी )। २ न. काञ्जिक, काँजी: ( ठा ३, ३ं—पत्न १४७; पाद्य )। ३ अञ्जन-विशेष, सौवीर देश में होता सुरमा; ( जी ४ )। ४ मद्य-विशेष; ( कस )। सोवोरा स्त्री [ सोवोरा ] मध्यम ग्राम की एक मूर्छना; ( ठा ७—पत ३६३ )। सोव्य वि [ दे ] पतित-दन्त, जिसका दात गिर गया हो वह; (दे ८, ४५) [...

सोस सक [ शोषय् ] सुखाना, शोषण करना। सोसइ; ( भवि )। वकु—सोसयंत; ( क<sup>प्प</sup> )। सोस देखो सुस्स। सोसउ; ( हे ४, ३६५ )। सोस पुं [ शोष ] १ शोषगाः; ( गउडः, प्रास् ६४ ) । २ 🎉 रोग-विशेष, दाह-रोग; ( सहुत्र १५ )। सोसण पुं [दे ] पवन, वायु; ( दे ८, ४५ )। सोसण न [ शोषण ] १ सुखाना; २ कामदेव का एक बाण; (कप्पू)। ३ वि. शोषण-कर्ता, सुखाने वाला; ( पउम २८, ५०; कुप्र ४७ )। सोसणया )स्त्री [ शोषणा ] शोषणः; ( उवाः; उत्त ३०, सोसणा ∫५)। सोसणी स्त्री [ दे ] कटी, कमर; ( दे ८, ४५ )। सोसविअ वि [ शोषित ] सुखाया हुन्ना; ( हे ३, १५०; उव )। सोसाव देखो सोस=शोषय्। हेक्-सोसावेदुं ( शौ ); ( नाट )। सोसास वि [ सोच्छ्यास ] ऊर्ध्व श्वास-युक्त; ( षड् ) । सोसिअ देखो सोसविअ; ( हे ३, १५०; सुर ३, १८६; 🔪 .महा )। सोसिअ वि [ सोच्छित ] ऊँचा किया हुन्ना; (कप्प )। सोसिल्ळ वि [ शोफवत् ] शोफ-युक्त, सूजन रोग वाला; ( विपा १, ७—पत ७३ )। सोह अक [ शुभ् ] शोभना, चमकना। सोहइ, सोहए; सोहंति; (हे १, १८७; पात्र्य; कुमा)। वक्क - स ह त, सोहमाण; (कप्प; सुर ३, १११; नाट—उत्तर ८)। सोह सक [ शोभय् ] शोभा-युक्त करना। सोहेइ; (उवा)। सोह सक [ शोधय् ] १ शुद्धि करना। २ खोज करना, गवेषणा करना । ३ संशोधन करना । सोहेइ; ( उव )। वकु-"लूसियं सगिहं दट्टुं सोहितो दइयं नियं" ( श्रा १२ ), सोहेमाण; ( उवा; विषा १, १—पत्र ७)। कवक — सोहिज्जंत; (उंप ७२८ टो)। कृ —सोहणींअ, सोहेयन्वः ( गाया १, १६—पत २०२; नाट—शक् । ६६; सुपा १६५७,)। संक—सोहइत्ता; (उत्त २६, सोहः देखो सउह = सोध; ( रुक्मि ६१; प्रति ४१; नाट--मालती १३८)। सोहंजण मुं-[देरशोभाञ्जन ] वृत्त-विशेष, सहिजने का पेड़; ( दे ८, ३७; कप्पू ) । ्रेट राहरी हु हार हु

सोहग—°स्सेअ ] सोहग देखो सोभग; (कप ३८ टी)। सोहग पुं [ शोधक ] धोवी, रजक; (उप पृ २४१)। देखो सोहय=शोधक। -सोहग्ग न [सोभाग्य] १ सुभगता, लोक-वियता; ( ऋौप; प्रासू १६)। २ पति-प्रियता; (सुर ३, १८१; प्रास् ५)। ३ सुन्दर भाग्य; (उप पृ ४७; १०८)। ं°कप्परुवख पुं [ °कहपवृक्ष ] तप-विशेष; ( पव २७१ )। °गुलिया स्त्री [ °गुटिका ] सौभाग्य-जनक मन्त-विशेष-संस्कृत गोली; ( सुपा ५६७ )। ·सोहग्गंजण न [ सौभाग्याञ्जन ] सीभाग्य-जनक ग्रंजनः (सुपा ५६७)।

-सोहग्गिअ वि [ सीभागित ] भाग्य-शाली, सुन्दर भाग्य वाला; ( उप पृ ४७; १०५ )।

-सोहण पुं [शोभन ] १ एक प्रसिद्ध जैन मुनि; (सम्मत्त ७५)। २ वि. शोभा-युक्त, सुन्दर; (सुर १, १४७; ३, १८५; प्रास् १३२); स्त्री--°णा, °णी; (प्राक्त ४२)। 'वर न [ 'वर ] वैताट्य की उत्तर श्रेणि का एक विद्याधर-नगर; (इक)।

-सोहण न [ शोधन ] १ शुद्धि, सफाई; ( उप ५६७ टी; सुज १०, ६ टी; कप्प )। २ वि. सुद्धि-जनक; ( श्रा ६ )। 🇷 सोहणी स्त्री [ दे ] संमार्जनी, भाड़; ( दे ८, १७ )।

सोहद न [ सोहद ] १ मिलता; २ वनधुता; ( ग्रामि २१८;

श्रन्तु ५० )। सोहम्म देखो सुधम्म, सुहम्म=सुधर्मन्; (सम १६)।

-सोहम्म पुं [सौधर्म ] प्रथम देवलोकः (सम २; रायः श्राण् )। °कप्प पुं [ °कहप ] पहला देवलोक, स्वर्ग-विशेष: ( महा )। "वह पुं [ "पति ] प्रथम देवलोक का स्वामी, शक्रोन्द्र; ( सुपा ५१ ) । °वर्डिसय पुंन

[ °ावतंसक ] एक देव-विमान; (सम ८; २५; राय प्हं)। °सामि पुं [ °स्वामिन् ] प्रथम देवलोक का इन्द्र; (सुपा ५१)।

सोहम्म° देखो सुहम्मा; (महा)। सोहम्मण देखों सोहण=शोधन; "रयगांपि गुणुकरिसं उवेइ सोहम्मणागुणेएं" (कम्म ६, १ टी)

सोहिमिद पुं [सीधर्मेन्द्र ] शक, प्रथम देवलोक का स्वामी; (महा)।

सोहिमियं वि [ सौधर्मिक ] सौधर्म-देवलोक का; (सगा)। सोहर्य वि शोधक ] शुद्ध-कर्ता, सफाई करने वाला; (विसे ११६६)। देखो सोहग=शोधक।

सोहय देखो सोहग=शोभक; ( उप पृ २१६ )।

सोहल वि [ शोभावत् ] शोभा-युक्तः; ( सयाः; भवि ) । सोहा स्त्री [ शोभा ] १ दीति, चमक; ( से १,४८; कुमा;

सुपा ३१; रंभा)। २ छन्द-विशेष; (पिंग)। सोहाव सक [ शोधयू: ] सका कराना। सोहावेह; ( स ५१६)।

सोहाविय वि [ शोधित ] साफ कराया हुआ; ( स ६२ )। सोहि स्त्री [ शुद्धि, शोधि ] १ निर्मलता; ( ग्राया १,

५—पत्न १०५; संबोध १२)। २ त्र्यालोचना, प्रायश्चित्त; ( ग्रोघ ७६१; ७६७; ग्राचा )। सोहि वि [ शोधिन् ] शुद्धि-कर्ताः; ( स्रीप ) ।

सोहि वि [ शोभिन् ] शोभने वाला; ( संवोध ४८; कप्पू ; भवि ), स्त्री--°णी; ( नाट--रता १३ )। सोहि पुंस्री [दे] १ भून काल; २ भविष्य काल; (दे

5, 25)1 सोहिअ न [ दे ] पिष्ट, ग्राटा, चावल ग्रादि का चूर्ण; (षड्)।

सोहिअ वि [ शोभित ] शोभा-युक्तः; ( सुर ३, ७२; महाः; ञ्चीप; भग )। सोहिअ वि [ शोधित ] शुद्ध किया हुत्रा; ( पगह २, १;

भग )। सोहिद देखो सोहद; ( नाट--शकु १०६ )।

सोहिर वि [ शोभितृ ] शोभने वाला; ( गा ५११ )। सोहिस्ल वि [ शोभावत् ] शोभा-युक्तः; (गा ५४७;

सुर ३, ११; ८, १०८; हे २, १५६; चंड; भवि; सर्ख )। सौअरिअ देखो सोअरिअ=सौदर्य; ( चंड )।

सौंअरिअ न [ सौन्दर्य ] सुन्दरता; ( हें १, १ )। सौह देखो सउह=सीध; (रुक्मि ५६; नाट—मालती १३६) ।

°स्स देखो स = स्व; (गा २२६)।

°स्सास देखो सास=श्रास; ( गा ८५६ )। °स्सिरी देखो सिरी=श्री; (गा<sup>-६७७</sup>)!

°स्सेअ देखो सेअ=स्वेद; ( ग्रभि २१० )।

इत्र सिरिपाइअसदमहण्णव्मिम सयाराइसद्संकल्गा

सत्ततीसङ्मो तरंगो समत्ता।

ह

ह पुं हि ] १ कंड-स्थानीय व्यञ्जन वर्धी-विशेष; (प्राप; प्रामा )। २ द्याः इन द्यर्थीं का सूचक द्यव्ययः — संबोधनः "से भिक्लू गिलाइ, से हंद ह गां तस्साहरह" ( ऋाचा २, १, ११, १; २; पि २७५)। ३ नियोग; ४ दोप, निन्दा; ५ निग्रह; ६ प्रसिद्धि; ७ पादपूर्ति; (हे २, २१७)। ह देखो हा=ग्र. (हे १, ६७)। हइ स्त्री [ हति ] हनन, वध, मारण; ( श्रा २७ )। हं ग्र. [ हम् ] इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ कोध; ( उवा )। २ अ-सम्मति; ( स्वम २१ )। हंजय पुं दि ] शरीर-स्पर्श-पूर्वक किया जाता शपथ-सौगनः (दे ८, ६१)। हंजे अ. इन अर्थों का स्चक अव्यय;--१ दासी का आहान; (हे४, २८१; कुमा; पिंग)। २ सखी का आमन्त्रण; (स ६२२; सम्मत्त १७२)। °हंड देखो खंड; ( हम्मीर १७ )। °हंडण देखो मंडण; (गा ६१२; पि ५८८)। हंत देखो हंता; ( धर्मसं २०२; राय २६; सरा; कप्पू; पि २७५)। हंतन्त्र } देखो हण। हंता अ [हन्त] इन अर्थों का स्चक अव्यय;--१ श्रम्युपगम, स्वीकार; ( उवा; श्रीप; भग; तंदु १४; त्रगु १६०; गाया १, १—पत ७४)। २ कोमल न्यामन्त्रणः (भगः ऋगु १६०; तंदु १४; ग्रीप)। ३ वाक्य का त्रारम्भ; ४ प्रत्यवधारण; ५ संप्रेषण; ६ खेद; 'ও निर्देश; ( राज )। ८ हर्ष; ६ श्रमुकम्पा; ( राय )। १० सत्य; ( उवा )। हंतु वि [हन्तृ ] मारने वाला; ( ग्राचा; भग; पडम ५१, १६; ७३, १६; विसे २६१७ )। हंतूण देखो हण। हंद अ. 'प्रहण करो' इस अर्थ का सूचक अव्यय; (हे २, १८१; कुमा; त्राचा २, १, ११, १; २; पि २७५)। हंदि अ इन अर्थों का सूचक अव्यय;-१ विषाद, खेद; २ विकल्प; ३ पश्चात्ताप; ४ निश्चय; ५ सत्य; ६ 'लो', 'ग्रहण करो'; (पात्रा; हे २, १८०; षड्; कुमा)। ७ त्रामन्त्रण, संबोधन; (पिंड २१०; धर्मसं ४४)। ८

उपदर्शन; (पंचा ३, १२; दसनि ३, ३७)। हंभो देखो हंहो; (सुर ११, २३४; त्राचा; सूत्र २, २, 58)1 हंस देखो हस्स = हस्व; (प्राप्र)। हंस पुं [हंस] १ पिन्न-विशेष; ( ग्याया १, १—पत ५३; पर्यह १, १-पत ८; कुमा; प्रासू १३; १६६ )। २ रजक, धोवो; "वत्थधोवा हवंति हंसा वा" (सूत्र १, ४, २, १७)। ३ संन्यासि-विशेष; ( से १, २६; श्रीप)। ४ सूर्य, रवि; (सिरि ५४७)। ५ मिया-विशेष, इंसगर्भ-नामक रत्न की एक-जाति; (परगा १-पत २६)। ६ छन्द का एक भेद; (पिंग)। ७ निर्लोभी राजा; प विष्णु; ६ परमेश्वर, परमात्मा; १० मत्सर; ११ मन्त-विशेष; १२ शरीर-स्थित वायु की चेष्टा-विशेष; १३ मेर पर्वत; १४ शिव, महादेव; १५ ऋश्व की एक जाति; १६ श्रेष्ठ; १७ त्रागुत्राः; १८ विशुद्धः; १६ मन्त-वर्णा विशेषः; ( ह २, १८२)। २० पतंग, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेषः; (अगु ३४)। भवभ पुं िगर्भ र त की एक जाति; ( णाया १, १—पत ३१;१७—पत २२६; कप्प; उत्त ३६, १ ७७)। 'तूळी स्त्री [ 'तूळी ] विक्रौने की गदी; ( सुर ३, १८८; ६, १२८)। °द्दीव पुं [ °द्दीप ] द्दीप-विशेष; (पउम ५४, ४५)। °लक्खण वि [°लक्षण]. १ शुक्ल, सफेद; ( श्रंत )। २ विशद, निर्मल; ( जं २ )। हंसय पुंन [हंसक] न्पुर; (पात्र; सुपा ३२७)। हं सल पुं दि ] श्राभूषण-विशेष; (श्राण्)। देखो हांसल। हंसी स्त्रो [हंसा ] १ हंस पत्ती की मादा; (पात्र )। २ छन्द का एक भेद; (पिंग)। हं सुलय पुं [ हंस ] अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मतः २१६)। हंहो अ [हंहो] इन अथीं का सूचक अञ्यय;-१ संबोधन, ज्ञामन्त्रया; ( सुख २३, १; धर्मवि ५५; उप ५६७ टी )। २ तिरस्कार; ( धम्म ११ टी )। गर्वः, ४ दंभ, कपटः, ५ प्रश्नः, (हे २, २१७)। हकुव न [हकुव] फल-विशेष; ( अनु ५)। हक्क सक [ नि-। पिध् ] निषेध करना, निवारण करना !! हक्कइ; (हे ४, १३४; षड्)। वक्त-हक्कमाण; (कुमा)। हुवक सक [दे] हाँकना-१ पुकारना, आहान करना। २ प्रेरणा करना । ३ खदेड़ना । हक्कइ; ( सुपा १८३ )।

वकु-हक्कंत; (सुर १५, २०३; सुपा ५३८)। कवकु--हिक्कडजंत; ( सुपा २५३ )। संक्र—हिक्कय, हिक्कउं, हिक्कि अण; (सुर २, २३१; सुपा २४८; महा)। ृह्यका स्त्री [दे] हाँक-१ पुकार, बुलाहर, आहान; २ प्रेरणा; "धवलो धुर्राम्म जुत्तो न सहइ उचारियं हक्कं" ( वजा ३८; पिंग; सुपा १५१; सिरि ४१०; उप पृ ७८)। हक्कार सक [ आ+कारय् ] पुकारना, च्राह्वान करना, बुक्ताना । हक्कारइ; ( महा; भवि ) । हक्कारह; ( सुपा . १८८)। कमे--हक्कारिज्जंतुः ( सुर १, १२६ः; सुपा २६२)। वक-हवकारेंत, हवकारेमाण; (सुर ३, ६८; गाया १, १८—पत्र २४० )। संकृ—हक्कारि-ऊण, हक्कारेऊण; ( कुप्र ५; मुपा २२० )। प्रयो— हक्कारावदः ( सुपा १६८ )। ् हक्कार नक [ दे ] कँचे फैलाना। कर्म-हक्कारिज्जंति; (सिरि ४२४)। हक्कार प्रहाकार ] १ युगलिकों के समय की एक दगड-नीति; ( टा ७--पत ३६८ )। २ हाँकने की आवाज: ( तुर १, २४ई )। ८ हवकारण न [ आकारण ] चाहानः ( स ३६४; कुप्र २१६)। हक्कारिअ वि [आकारित ] त्राहृत; (सुपा २६६; श्रीव ६२२ टी; महा )। हिकिकअ वि [ दै ] हाँका हुआ —१ खदेड़ा हुआ; "हिक्क-स्रों करीं ( महा ); "जेगा तस्रों पासत्थाइतेगासेगावि हिक्किया सम्मं" (सार्ध १०३); २ ऋाहूत; (कुप्र १४१); ३ प्रेरित; ( सुपा २६१)। ४ उन्नत; ( पड् )। हिक्का वि [ निपिद्ध ] निवारितः ( कुमा )। हक्कोद्ध वि [ दे ] श्रमिलिपतः ( दे ८, ६० )। ्रहक्कृत वि [ दे ] उत्पाटित, उठाया हुत्रा, उत्कित; ( दे ८, ६०; पडम ११७, ५; पात्र, स ६१४ )। ह्यानुव सक [ उत्+ क्षिप् ] १ ऊँचा करना, उठाना। २ फॅकना । हक्खुवद्द; (हे४, १४४), "तर्गुयरदेही देवा हक्खुवइ व कि महासेलं" (विसे ६६५)। हुक्खुविश वि [ उतिक्षप्त ] उत्पाटित; ( कुमा )। हच्चा स्त्री [हत्या ] वध, घात; (कुप १५७; धर्मवि 25)1 हॅट पुं [ हट ] १ त्रापया, वाजार; ( गा ७६४; भवि )। २ दूकान; (सुपा ११; १८६)। °गाई, °गात्री स्त्री

[ °गवी ] व्यभिचारिग्री स्त्री, कुलटा; (सुपा ३०१; ३०२)। हृद्धिगा ) स्त्री [हृद्धिका ] छोटी दूकान; (मोह ६२: सुपा १८६)। हर्ड वि [ हृप् ] १ हर्ष-युक्त, त्र्यानिन्दत; २ विस्मित; ( उवा; विषा १, १; ग्रोंप; राय )। ३ नीरोग, रोग-रहित; "हर्ट्टमा गिलागोपा व प्रमुगतवो ग्रमुगदिचामिम नियमेगां कायच्यो" (पय ४--गाथा १६२)। ४ शक्ति-शाली जवान, समर्थ तरुण; (कप्प)। ५ इड, मजबूत; ( भ्रोघ ७५)। °हर्ड देखो भट्ट; (गा ६५४ अ)। हरुमहरु वि [दे] १ नीरोग; २ दक्त, चतुर; (दे ८, ६५)। ३ स्वस्थ युवा; (पड्)। हड वि [दे. हत] जिसका हरणा किया गया हो वह; (दे ८, ५६; कप)। हडक ) (मा) देला हिअय = हृदय; (प्राकृ १०५; हडकक ∫१०२; प्राप; नाट—मृच्छ ६१; पि ५०; १५०)। हडप ) पुं [दे] १ पात-विशेष, द्रम्म आदि का पात; हडण्फ ∫२ ताम्बूल भ्रादि का वात; (भ्रोप)। ३ याभरण का करणडक; ( णाया १, १ टी-पत ५७; 以5)1 हडहड पुं [ दे ] १ त्रानुराग, प्रेम; ( दे ८, ७४; पड् )। २ ताप; (दे ८, ७४)। हडहड पुं [ हडहड ] 'हड हड' ग्रावान; ( सिरि ७७६)। हडाहड वि [दे] अत्यर्थ, अत्यन्तः (विपा १, १— पल ५; गाया १, १६-पल १६६)। हिंड पुं [ हिंड ] काप्ठ का बन्धन-विशेष, काठ की वेड़ी; ( ग्याया १, २--पत ८६; विपा १, ६--पत ६६; घ्रोप; कम्म १, २३)। हुन [ दे ] हाड़, श्रस्थि; ( दे ८, ५६; तंतु ३८; सुपा ३५५; शु १००)। हुद्ध पुं [ हुद्ध ] १ बलात्कार; ( पाञ्च; पग्रह १, ३--पल ४४; दे १, १६)। २ जल में होने वाली वनस्पति-विशेष, कुम्भी, जलकुम्भी, काई; "वायाइद्वो व्य हटो ग्रिट्ठिग्रप्पा भविस्सिसं" ( उत्त २२, ४४; स्त्र २, ३, १८: पराग १-पल ३४)। हण-सक [ हन् ] १ वध करना । २ जाना, गति करना । ह्याइ, हिगाया; (कुमा; आचा)। भूका—हिगासु,

हर्गात्रिय; ( ग्रान्वा; कुमा )। भवि—हर्गिही; ( कुमा )। कर्म-हिंगाजइ, हिंगाजए, हरागए, हन्नइ, हम्मइ; (हे ४, २४४; कुमा; प्रास् १६; आचा ); भवि—हिम्महिइ, हिंगाहिइ; (हे ४, २४४)। वक्-हणंत; (ग्राचा; कुमा )। कवकु—हण्णु, हणिज्जमाण, हम्मंत, हम्म-माण; ( सूत्र १, २, २, ५; श्रा १४; सुर १, ६६; विपा १, २—पत २४; पि ५४०)। संक्र—हंता, हंत्ण, हंत्णं, हत्तूण, हणिऊण, हणिअ; ( ग्राचा; प्रासू १४७; प्राकु ३४; नाट )। हेकु—ह'तुं, हणिउ°; ( महा; उप प्र ४८ )। क- हंतन्यः ( से ३, ३; हे ४, २४४; ग्राचा )। हण सक [ श्रु ] सुनना । हराइ; ( हे ४, ५८ )। हण वि [दे] दूर, अ-निकट; (दे ८, ५६)। हण देखो हणणः; "हण्यदहण्यवयामारण—" ( पउम ८, २३२)। °हण देखो धण=धनः ( गा ७१५: ८०१ )। हणण न [ हनन ] १ मारण, वध, घात; ( सुपा २४५; सर्पा )। २ विनाशः ( पगह २, ५—पत्न १४८ )। ३ वि. वध-कर्ता; स्त्री-"णी; ( कुप्र २२ )। हणिअ वि [ हत ] जिसका वध किया गया हो वह; ( श्रा २७; कुमा; प्रासू १६; पिंग )। हणिअ देखो हण=हन्। हिणाअ वि [ श्रुत ] सुना हुआ; ( कुमा )। हणिद देखो हिणिद; (गा १६३)। हिणार वि [ हन्तु ] वध करने वाला; ( सुपा ६०७ )। हणिहणि । अ [ अहन्यहिन ] १ प्रतिदिन, हमेशा; हणिहणि ( पगह २, ३—पत १२२ )। २ सर्वथा, सब तरह से; (पगह २, ५—पत १४८)। हणु वि [दे] सावशेष, वाकी वचा हुआ; (दे ८, ५६; सया )। हणु पुंस्त्री [ हनु ] चिव्क, होठ के नीचे का भाग, ठुड्डी, ठोड़ी, दाड़ी; ( आचा; परह १, ४—पत्र ७८ )। °अ, °म, भंत, °यंत पुं [ °मत् ] हनुमान, रामचन्द्रजी का एक प्रख्यात अनुचर, पवन तथा अञ्जनासुन्दरी का पुल; ( पउम १, ५६; १७, १२१; ४७, २६; हे २, १४६; कुमा; प्राप्र; पडम १६, १५; ५६, २१ )। °रुह, °रूह न [ °रुह ] नगर-विशेष; ( पउम १, ६१; १७, ११८ )। व, वित देखो भ; ( पडम ४७, २५; ५०, ६;: उप पृ

३७६)। हणुया स्त्री [ हनुका ] १ दुड्डी, ठोड़ी, दाड़ी; ( अनु ५ )। २ दंष्ट्रा-विशेष, दाढ़ा-विशेष; ( उवा )। हणू स्त्री [हनू ] देखो हणु; (पि ३६८; ३६६)। हण्णु देखो हण=हन्। हत्त देखो हय=हत; ( पि १६४; ५६५ )। °हत्तरि देखो सत्तरिः; (पि २६४)। हत्तु वि [ हतृ ] हरण-कर्ता; ( प्राकु २० )। हत्तूण देखो हण=हन्। हत्था वि दि ] १ शीब, जल्दी करने वाला; (दे ८, ५६)। २ किवि जल्दी; ( ग्रीप )। हत्थ पुन [ हस्त ] १ हाथ; "श्रित्थत्तरो्ग हत्थं परारियं जस्स कपहेगां" ( वजा १०६; घ्याचा; कप्प; कुमा; दं ६)। २ पुं. नक्तल-विशेषः; ( सम १०; १७)। ३ चीवीस च्रंगुल का एक परिमागा; ४ हाथी की सूँढ; (हे२, ४५; प्राप्र )। ५ एक जैन मुनि; (कप्प )। °क्राप्प न [ °कत्प ] नगर-विशेष; ( गाया १, १६--पन २२६; पिंड ४६१)। °कम्म न [ °कमेन् ] हस्त-किया, दुश्चेष्टा-विज्ञेष; ( स्त्र्य १, ६, १७; ठा ३, ४—पत १६२; सम ३६; कस )। °ताड, °ताळ पुं [ °ताड ] हाथ से ताड़न; ( राज; कस ४, ३ टि )। °पहेलिअ स्त्रीन [ °प्रहेलिक ] संख्या-विशेष, शोर्षप्रकम्पित को चौरासी लाख से गुणने एर जो संख्या खन्ध हो वह; (इक)। °प्पाहुड न िं जाभृत ] हाथ से दिया हुआ उपहार; (दे ८, ७३)। °मालय न [ °मालक ] स्त्राभरण-विशेष: ( स्रोप )। °लहुत्तण न [ °लघुत्व ] १ हस्त-लाघव; २ चोरी; ( पगह १, ३--पत्र ४३)। ैसीस न [ शोर्ष ] नगर विशेष; (साया १, १६—पत २०८)। "भरण न [ "भरण] हाथ का गहना; (भग )। धाराल पुं [ शताड ] देखी °ताड; ( कस )। °ाळंव पुं [ °ाळम्व ] हाथ का सहारा, .मदद; ( से.१, १६; सुर ४, ७१; कस )। हत्थंकर पुं [ हस्तङ्कर ] वनस्पति-विशेष; ( य्याचा २, १०, २)। हत्थंदु ) पून [हस्तान्दुक] हाथ बाँधने का काठ हत्यंदुय े आदि का वन्धन-विशेष; ( पिंड ५७३; विपा १, ६-पत ६६)। हृत्थच्छुहणी स्त्री [ दे ] नव-वधू, नवोढ़ा; (दे ८, ६५)।

हत्थड ( त्रप ) देखो हत्थः ( हे ४, ४४५ः पि ५६६ )। ्रहेंत्थल पुं [दे] १ कीड़ा के लिए हाथ में ली हुई चीज; २ वि. हस्त लोल, चञ्चल हाथ वाला; ( दे ८, ७३ )। **∠**ृहत्थल वि [ हस्तल ] १ खराव हाथ वाला; २ पुं∙ चोर, तस्कर; (पगह १, ३-पल ४३)। -हत्थलिज देखो हित्थलिज; (राज)। । ⁄हैतथाइल वि [ दे ] क्रीड़ा से हाथ में सिया हुआ; (दे ८, €0)1 ्रह्तरथित्स्रिभ वि [ दे ] हस्तापसारित, हाथ से हटाया हुआ; (दे ८, ६४)। ्रहत्थवली स्त्री [दे] हस्त-वृसी, हाथ में स्थित आसन-विशेषः ( दे ८, ६१ )। ्हर्तथार न [ दे ] सहायता, मददः ( दे ८, ६०)। हत्थारोह पुं [ हस्त्यारोह ] हस्तिपक, हाथी का महावत; (विपा १, २—पत्न २३)। हृत्थावार न [ दे ] सहायता, मददः ( भवि )। हत्थाहितथ स्त्री [ हस्ताहिस्तका ] हाथोहांथ, एक हाथ से दूसरे हाथ; (गा १७६)। हत्थाहित्थ च जपर देखोः (गा २२६ः ५८१ः पुष्फ ४६३)। हित्थ पुंस्री [हस्तिन्] १ हाथीः (गा ११६ः कुमाः श्रभि १८७); स्त्री—°णी; ( खाया १, १—पत ६३)। २ पुं. नृप-विशेष; (ती १४)। °आरोह पुं [ °आरोह ] हाथी का महावत; (धर्मवि १६)। किएण, किन्न पुं िकार्ण । १ एक च्यन्तर्द्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य: (इक; ठा ४, २--पल २२६)। °करप न [°कहप] देखो हत्थ-कप्पः ( राज )। °गुलगुलाइय न [ °गुल-गुलायित ] हाथी का शब्द-विशेष; (राय)। °णागपुर न [ °नागपुर ] नगर-विशेष, हस्तिनापुर; ( उप ६४८ टी; समाः)। °तात्रस पुं [ °तापस ] बौद्ध साधु-विशेष, हाथी को मार कर उसके माँस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्त वाला संन्यासी; ( ग्रीप; सूत्र्यनि १६० )। °नायपुर देखो °नागपुर; (भवि )। °पाल पुं [ °पाल ] भगवान् महा-वीर के समय का पावापुरी का एक राजा; (कप्प)। °विष्वली स्त्री [°विष्वलो ] वनस्पति-विशेष; ( उत्त ३४, ११)। °मुह पुं [ °मुख] १ एक घ्रान्तद्वींप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; ( ठा ४, २-पत २२६; इक )। °रयण न [°रतः] उत्तम हाथी; (श्रोप)। °राय पुं

[ °राज ] उत्तम हाथी; (सुपा ४२६)। °वाउय पुं [ °व्यापृत ] महावत; ( श्रीप )। °वाल देखो °पाल; (कप्प)। °विजय न [ °विजय ] वैताद्य की उत्तर श्रेगाि का एक विद्याधर-नगर; (इक)। 'सीस न [ शीर्ष ] एक नगर, जो राजा दमदन्त की राजधानी थी; (उप ६४८ टो)। °सुंडिया देखो °सोंडिगा; (राज): "सोंड पुं [ "शोण्ड ] तीन्द्रिय जन्तु-विशेष; (पर्या १—पत ४५)। ° लोंडिगा स्त्री [ °शुण्डिका ] ग्रासन-विशेष; ( ठा ५, १ टी--पत्र २६६ )। ह**त्थिअचव**खु न [ दे ] वक अवलोकन; ( दे ८, ६५ )। **हत्थिन्चग** वि [हस्तीय, हस्त्य] हाथ का, हाथ-संबन्धी; . (पिंड ४२४)। हत्थिण उर न [हस्तिनापुर ] नगर-विशेषः; (ठा १०---हात्थणपुर रेपत्र ४७७; मुर १०, १५५; महा; गउड; हिथ्यणाउर सुर १, ६४; नाट—शकु ७४; स्रंत )। हत्थिणापुर*े* हत्थिणी देखो हत्थि। हिटिथमत्ल पुं [ दे ] इन्द्र-हस्ती, ऐरावण हाथा; ( दे ८, **६**३)। ्**ह्<sub>िथयार न [दे]** १ हथियार, शस्त्र; (धर्मसं १०२२;</sub> ११०४; भिव )। २ युद्ध, खड़ाई; ''ता उट्ठेहि संपयं करेहि हितथयारं ति", "देव, कोइसं देवेगा सह हितथयार-करणां" ( स ६३७; ६३८ )। हत्थिलिज्ज न [ हस्तिलीय ] एक जैन-मुनि-कुल; (कप्प)। हित्थवय पुं [ दे ] ग्रह-भेद; ( दे ८, ६३ )। हित्थहरिस्ल पुं [ दे ] वेषः ( दे ८, ६४ )। हत्थुत्तरा स्त्री [हस्तोत्तरा] उत्तरफाल्गुर्ना (कप्प)। हत्थुहल देखो हत्थः ( हे २, १६४: षड् )। हत्थोडी स्त्री [दे] १ हस्ताभरण, हाथ का ग्राभूपण; २ हस्त-प्राभृत, हाथ से दिया जाता उपहार; ( दे ८, ७३)। हश्यलेच पुं [ दे ] हस्त-म्रहसा, पास्मि-म्रहसा; (सिरि १५८)। हद देखो हय = हत; (प्राप्त; प्राकृ १२)। पुं [ दे ] बालक का मल-मूलादिः ( पिंड ४७१ )। हद्भय पुं [दें ] हास, विकास; ( दे ८, ६२)। हिद्ध ृ च्च [ हाधिक् ] १ खेद; २ च्चनुतापः ( प्राक्ट ७६; हुद्धी ∫ षड्; स्वप्न ६१; नाट—शकु ६६; हे २, १६२)।

```
हमार ( त्र्रप ) वि [ अस्मदीय ] हमारा, हमसे संबन्ध
   रखने वाला; (पिंग)।
 हमिर देखो भिमरः ( पि १८८ )।
🗸 हम्म सक [ हन् ] वध करना। हम्मइ; ( हे ४, २४४;
   कुमा; संचि ३४; प्राकृ ६८ )।
्रहम्म सक [हम्म्] जाना। हम्मइ; (हे ४, १६२)।
्रहम्म न [हर्म्य ] कीडा-पहः ( से ६, ४३ )।
  हम्म° देखो हण = हन् ।
  हम्मार देखो हमार: (पिंग)।
  हम्मिअ वि [हम्मित ] गत, गया हुन्ना; (स ७४३)।
  हम्मिअ न [दे हर्म्य] ग्रह, प्रासाद, महत्तः; (दे ८,
   ६२; पात्रा: सुर ६, १५०; त्र्याचा २, २, १, १० )।
  हम्मीर पुं [हम्मीर] विकम की तेरहवीँ शताब्दी का
   एक मुसलमान राजा; (ती ५; हम्मीर २७; पिंग )।
  हय वि [ हत ] जो मारा गया हो वह: ( श्रीप: से २,
    ११; महा )। "माकोड पुं [ "मत्कोट ] एक विद्याधर-
   नरेश; ( पडम १०, २० )। शस वि [ शश ] निराश;
   (पउम ६१, ७४; गा २८१; है १, २०६; २, १६५;
   ( उब )।
  हय पुं [हय ] अक्ष, घोड़ा; (अीप; से २, ११; कुमा )।
   °कंठ पुं [ °कण्ठ ] रतन-विशेष, अश्व के कंठ जितना बड़ा
   रत्न; (राय ६७)। °कण्ण, °कझ गुं [°कर्ण] १
   एक अन्तर्द्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; (इक; ठा ४,
   २-पत २२६)। ३ एक अनार्य देश; (पव २७४)।
   °मुह पुं [°मुख] १ एक अन्तर्द्वीप; (इक)। २ एक
   म्रामार्थ देशः ( पव २७४ )।
  हय देखो हिअ=हत; ( महा; भवि; राय ४४ )।
  हय देलो हर = द्रह । °पोंडरीय पुं [ °पुण्डरीक ] पन्नि-
   विशेषः (पग्ह १, १—पत ८)।
  °हय देखो भय; (गा ३८०)।
  हयमार पुं [दे. हतमार] कर्णेर का गाछ; (पात्र)।
  हर सक [ ह ] १ हरण करना, छीनना। २ प्रसन्न करना,
   खुश करना। हरइ; (हे ४, २३४; उव; महा)। कर्म-
   हरिजाइ, हीरइ, हरीभ्रइ, हीरिजजइ; (हे ४, २५०; धात्वा
    १५७)। वकु—हरंत; (पि ३६७): कवकु—होरंत,
   होरमाण; ( गा १०५; सुर १२, १११; सुपा ६३५ )।
   संक्र—हरिकण; (महा)। हेक्-हरिउं; (महा)।
   कु—हिजा, हेजा; (पिंड ४४६; ४५३)।
```

```
हर सक [ ग्रह्] ग्रहण करना, लेना। हरइ; ( हे ४,
हर सक [ हृद् ] आवाज करना। °हरइ; (से ५, ७१)।
हर पं [हर ] १ महादेव, शंकर; (सुपा ३६३; कुमा;
 षड्; हे १, ५१; गा ६८७; ७६४)। २ छन्द-विशेष;
 (पिंग)। भेहल न [ भेखल ] कला-विशेप; (सिरि
 ५६)। °चरुत्रहा स्त्रो [ °चरुळभा ] गौरी, पार्वती; (सुपा
 1(034
हर पुं [ हद ] दह, यड़ा जलाशय; ( से ६, ६५ )।
हर देखो घर = ग्रह; "ता वच पहिय मा मरग वासयं एत्थ
 मज्भ हरे" (बजा १००; कुमा; सुपा ३६३; हे २,
 888)1
^\circहर देखो भर=भर; ( पउम १००, ५४; सुपा ४३२ )।
°हर वि [ °हर ] इरण-कर्ता; ( सण् )।
°हर वि [ °श्रर ] धारण करने वाला; (गा ३१५; ३६५)।
हरअई ) स्त्री [हरीतकी ] १ हरें का गाछ; २ फल-
हरडई ∫ विशेष, हर्गं; ( षड्; हे १, ६६; कुमा )।
हरण न [हरण] १ छीनना; (सुपा १८; ४३६;)
 कुमा )। २ वि. छीनने वासा, ( कुप्र ११४; धर्मवि ३ )।
हरण न [ श्रहण ] स्वीकार; ( कुमा )।
हरण न [स्मरण ] स्मृतिः यादः
 ''अिल अकुविअंपि कअमंतु अंव मं जेसु सुहअ अगुर्गोतो ।
   तार्या दिम्रहार्या हरतो रुम्नामि, या उर्या महं कुविम्ना"
                                  (गा ६४१)।
हरण देखो भरण; (गा ५२७ अ)।
हरतणु पुं [ हरतनु ] खेत में:बोये हुए गेहूँ, जौ आदि के
 बालों पर होता जल-बिन्दु; (कप्प; चेइय ३७३; जी ४)।
हरद देखो हरय; (भग)।
हरपञ्चुअ वि [दे] १ स्मृत, याद किया हुआ; २ नाम
 के उद्देश से दिया हुन्ना; ( दे ८, ७४ )।
हरय पुं [ हद ] वड़ा जलाशय, दह; ( आचा; भग; पपह
 .२, ५--पत १४६; उत्त १२, ४५; ४६; हे २, १२०)।
हरहरा स्त्री [दे] युक्त प्रसङ्ग, योग्य त्र्यवसर, उचितः
 प्रस्ताव;
    "निद्धूमगं च गामं महिलाथूमं च सुरायायं दट्ठुं।
     नीयं च काया ओलिंति जाया भिक्लस्स हरहरा"
                               (विसे २०६४)।
```

हरहराइय न [हरहरायित ] 'हर हर' त्रावाज; (पगह १,३--पत ४५)।

हराविअ वि [ हारित ] इराया हुन्ना, जिसका पराभव , किया गया हो वह; ( हे ४, ४०६ )।

्र्टहरि पुं [ दे. हरि ] शुक्र, तोता; ( दे ८, ५६ )। हरि पुं [हरि ] १ विद्युत्कुमार-देवों का दक्तिया दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पत ८४)। २ एक महाग्रह; (ठा २, ३--पत ७८)। ३ इन्द्र, देव-राज; (कुमा; कुप्र २३; सम्मत्त २२६; श्रु ८६ )। ४ विष्णु, श्रीकृष्ण; (गा ४०६; ४११; सुपा १४३)। ५ रामचन्द्र; (से ह, ३१)। ६ सिंह, मृगेन्द्र; (से ६, ३१; कुमा; कुप्र ३४६)। ७ वानर, वन्दर; (से ४, २५; ६, २२; धर्मवि ५१; सम्मत्त २२२ )।-८ श्रश्व, घोड़ा; ( उप १०३१ टी; ती ५; कुप्र २३; सुख ४, ६)। ६ भरत के साथ जैन दीन्ना लेनें वाला एक राजा; ( पडम ८५, ४ )। १० ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग; "गुरुहरिविट्ठे गंडविइवाए" (संबोध ५४)। ११ छन्द का एक भेद; (पिंग)। १ं२ सर्प, साँप; १३ भेक, मगडूक; १४ चन्द्र; १५ सूर्य; 🃝 १६ वायु, पवन; १७ यम, जमराज; १८ हर, महादेव; १६ ब्रह्मा; २० किरण; २१ वर्ष-विशेष; २२ मयूर, मोर: २३ कोकिल, कोयल; २४ भर्तृ हरि-नामक एक विद्वान; २५ पोला रॅंग; २६ पिंगल वर्षा; २७ हरा रॅंग; २८ वि. पीतं वर्षा वाला; २६ पिंगल वर्षा वाला; ( हे ३, ३८ )। ३० हरा वर्ण वाला; "हरिमिणिसरिच्छिणिश्ररुइ-" ( अच्चु ३२)। ३१ पुंनः महाहिमयंत पर्वत का एक शिखरः ( ठा ८-पत्र ४३६)। ३२ विद्युत्प्रभ पर्वत का एक शिखर; (ठा ६; इक )। ३३ निपध पर्वत का एक शिखर; ( ठा ६--पत ४५४; इक)। ३४ हरिवर्ष-द्मेत का मनुष्य-विशेष; ( कप्प )। °अंद पुं [ °श्वन्द्र ] स्व-नाम-प्रसिद्ध एक राजा; ( हे २, ८७; षड्; गउड; कुमा )। °अंदण न [ °चन्दन ] १ चन्दन की एक जाति; (से ७, ३७; गउड; सुर १६, १४)।२ पुं. एक तरह का कल्पवृत्तः; ( सुपा ८७; गउड )। देखो "चंदण। "अण्ण देलो °अंद; ( संचि १७ )। °आस्र पुंन [ °तास्र ] १ पीत वर्षो वाली उपधातु-विशेष, हरताल; ( गाया १, १—पल २४; जी ३; पव १५५; कुमा; उत्त ३४, ८; ३६, ७५)। २ पुं. पित्त-विशेष; ( हे २, १२१)। देखा °ताल। °एस पुं [ °केश ] १ चंडाल; ( श्रोध

७६६; सुख ६, १; महा )। २ एक चरडाल मुनि; (उत्त १२)। °एसवल पुं [ °केशवल ] चागडाल-कुबोत्पन्न एक मुनि; ( उव; उत्त १२, १ )। °एसिउज वि [ °केशीय ] १ चएडाल-संवन्धी; २ हरिकेशवल-नामक मुनि का; (उत्त १२)। °कंखि न [ °काङ्क्षिन् ] नगर-विशेष; ( ती २७ )। °कंत पुं [ °कान्त ] विद्यु -त्कुमार देवों का दिज्ञा दिशा का इन्द्र; (इक)। °कंतपवाय, °कंतप्पवाय पुं [°कान्ताप्रपात] एक द्रह; (ठा २, ३—पत ७२; टो—पत ७५)। °कंता स्त्री [ °कान्ता] १ एक महा-नदो; (ठा २, ३—पत्न ७२; सम २७; इक )। २ महाहिमवान पर्वत का एक शिखर; (इक; ठा ८—पत्न ४३६)। °केलि पुं [ °केळि] भारतीय देश-विशेष; ( कप्पू )। °केसवल देखो °एसवलः; ( कुलक ३१)। °केसि पुं [ °केशिन् ] एक जैन मुनि; ( श्रु १४० )। °गीअ न [ °गोत ] छन्द का एक भेद; (पिंग)। "गगीव पुं [ "ब्रीव] राज्ञस-वंश का एक राजा; (पडम ५, २६०)। °चंद पुं [ °चन्द्र ] १ विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पडम प्, ४४)। २ एक विद्याधर-कुमार; (महा)। °चंदण पुं [ °चन्दन ] १ एक अन्तकृद् जैन मुनि; ( अंत १८ )। २ देखो °अंदण; (प्रास् १४५; स ३४६)। °णयर न [ °नगर ] वैताढ्य की दिच्या-श्रेया में स्थित एक . विद्याधर-नगर; ( इक )। °ताळ पुं [ °ताळ ] द्वीप-विशेष; (इक)। देखो °आला। °दास पुं [ °दास ] एक विधाक् का नाम; (पउम ५, ८३)। °श्रणु न [ °श्रनुप् ] इन्द्र-धनुष; (उप ५६७ टी)। "पुरी स्त्री [ "पुरी ] इन्द्र-पुरी, अमरावती, स्वर्ग; (सुपा ६३५)। भद्द पुं [ भद ] एक सुविक्यात जैन भ्राचार्य तथा प्रन्थकार; ( चेइय ३४; उप १०३६; सुपा १)। "मंथ पुं ["मन्थ] धान्य-विशेष, काला चना; ( श्रा १८; पव १५६; संवोध ४३ )। °मेला स्त्री [°मेला ] वृत्त-विशेष; (भ्रोप )। °वइ पुं [ °पति ] वानर-पति, सुग्रीव; ( से १, १६)। °वंस पुं [ °वंश ] एक सुप्रसिद्ध चित्रय-कुल; ( कप्प; पउम ५, २)। °वस्सः; °वास पुं [ °वर्षं ] १ दोत-विशेषः; (अग्रु १६१; ठा २, ३—पत ६७; सम १२; पउम १०२, १०६; इक)। २ पुंन. महाहिमवान पर्वत का एक शिखर; (ठा ८--पल ४३६)। ३ निषध पर्वत का एक शिखर; (ठा ६—पत ४५४; इक)। °वाहण पुं

[ °वाहन ] १ मथुरा एक राजा; (पउम १२, २)। २ नन्दीश्वर द्वीप के अपरार्ध का अधिष्ठाता देव; (जीव ३,४)। °सह देखो °स्सह; (राज)। °सेण पुं िषेण १ दशवाँ चक्रवर्ती राजा; (सम ६८; १५२)। २ भगवान् निमनाथजी का प्रथम आवकः (विचार ३७८)। °स्सह पुं [ °सह ] १ विद्युत्कुमार-देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत ८४; इक)। २ माल्यवन्त पर्वत का एक शिखर; (ठा ६--पत्र ४५४)। हरि पुं [ हरित् ] १ हरा रँग, वर्गा-विशेष; २ वि. हरा रँग वाला; (गाया १, १६-पन २२८)। ३ स्त्री एक महा-नदी; (सम २७; इक; ठा २, ३--पत ७२)। ४ षड्ज ग्राम की एक मूर्च्छना; (ठा ७—पत्र ३६३)। °पवात, °प्पवाय पुं [ °प्रपात ] एक द्रह, जहाँ से हरित् नदी निकलती है; (ठा २, ३—पत ७२; टी—पत ७५)। हिर° देखो हिरि°; (भग; पि ६८; उत्त ३२, १०३)। हरिअ पुं [ हरित ] १ वर्गा-विशेष; हरा रँग; २ वि. हरा वर्षा वाला; (च्रीप; गाया १, १ टी-पत ४; १, ७-पत ११६; से ८, ४९; गा ६९५)। ३ पुं. एक आर्थ मनुत्य-जातिः (ठा ६--पत ३५८)। ४ पुन. वनस्पति-विशेष, हरा तृगा, सञ्जी; (परागा १-पल ३०; ग्रौप; पाग्र; पंच २, ५०; दस १०, ३)। हरिअ देखो हिअ=हत; ( कस; महा )। °हरिअ देखो भरिअ=भरित; (गा १३२)। हरिअग )न [हरितक ] जीरा त्रादि के पत्तों से वना हरिअय र हुआ भोज्य-विशेष; (पव २५६; सुज २० टी)। हरिआ स्त्री [हरिता ] दूर्वी, दूव, नृगा-विशेष; (से ७, ५६; ८, ३१)। हरिआ देखो हिरी; (कुमा)। हरिआल देखी हरि-आल। ृंहरिआली स्रो [ दे. हरिताली ] दूर्वा, दूर्व; ( दे ८, ६४; पाञ्च; श्रंत; कप्प; श्राग्रा २३)। हरिएस देखी हरि-एस। हरिचंदण देखो हरि-चंदण। · EU)! हरिज्य पुं [हरितक ] कॉकण देश-प्रसिद्ध वृत्त-विशेष; (पग्या १-पत्र ३१)।

एक भेद; (पिंग)। °च्छी स्त्री [ शक्षी ] सुन्दर नेत वाली स्त्री; (कप्पू)। "रि पुं [ "रि ] सिंह; (उप प्ट २६)। भहित पृं [भिष्य] वही; (हे ३, १८०)। हरिणंक पुं [हरिणाङ्क ] चन्द्र, चाँद; (हे ३, १८०५ कप्पू; सर्गा )। हरिणंकुस पुं [हरिणाङ्कश ] चौथे बलदेव के गुरू एक जैन मुनि; ( पउम २०, २०५ )। हरिणगवेसि देखो हरिणेगमेसि; ( पडम ३, १०४ )। हरिणी स्त्री [ हरिणी ] १ मादा हिरन, हिरनी; ( पात्र )। २ छन्द-विशेषः ( पिंग )। हरिणेगमेसि पुं [हरिनैगमैपिन् ] शक के पदाति-सैन्य का अधिपति देव; (ठा ५, १-- ३०२; अंत ७; इक )। हरिद्दा देखो हलिद्दा; (पि ३७५)। हरिमंथ पुं [ दे ] काला चना, अन्न-विशेष; (श्रा १८; पव १५६; संवोध ४३; दे ८, ७० टि )। देखो हिरिमंथ। हरिमिग्ग पुं [ दे ] लगुड, लट्ठी, डंडा; ( दे ८, ६३ )। हरिलो देलो हिरिली; ( उत्त ३६, ६८)। °हरिख्ळ वि [ °भरवत् ] भार वाला, वीक्त वाला; ( गा् ५४५)। हरिस अक [ ह्य ] खुशी होना । हरिसइ; ( हे ४, २३५; प्राप्तः षड् ); "हरिसिजइ कयतावो स्हज्भागोवगयिन्तो" (संबोध ४६)। हरिस सक [ हर्ष ] हर्ष से रोम खड़ा करना। "लोमादियं पि या हरिसे सुन्नागारगद्यो सुर्या।" (सूझ १, २, २, १६)। हरिस पुं [हर्ष ] १ सुख; २ ग्रानन्द, प्रमोद, खुशी; (हे २, १०५; प्राप्त; कुमा; भग )। ३ त्राभूषण-विशेष; ( ग्रीप )। °उर पुं [ °पुर ] एक जैन गच्छ; ( सुपा ६४८)। °ाळ वि [°वत्] हर्ष-युक्तः; ( प्राकु ३५ )। हरिसण पुं [ हर्षण ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग; ( सुपा १०5)1 हरिसाइय वि [ हर्वित ] हर्प-प्राप्तः ( पडम ६१, ७२ )। हिस्साल देखो हिस्स-ाल=हर्व-वृत्। हिन्दिंदण न [दे. हिन्दिन्दन ] कुङ्कुम, केसर; (दे ८, हिन्दिन वि हिन्दित ] हर्ष-प्राप्त, आनिन्दत; (आंप; भवि; महा; सरा )। हरी देखों हिरो; ( स्त्र १, १३, ६; भग )। हरीडई देखो हरडई; ( प्राकु १२ )। हरिण पुं [हरिण ] १ हिरन, मृग; (कुमा)। २ छन्द का | हरे छ [ अरे ] इन छथीं का स्चक छव्यय;—१ चीप,

निन्दा; २ संभाषया; ३ रति-कलह; ( हे २, २०२; कुमा; स ४३०; पि ३३८)। ्हरेडगी देखो हरीडई; ( पंचा १०, २५ )। ृहरेणुया स्त्रो [ हरेणुका ] प्रियंगु, मालकाँगनी; (उत्तनि३) । हरेस सक [ होष् ] गति करना; ( नाट-वेग्गी ६७ )। ्हल न [हल ] हर, जिससे खेत जोतते हैं; (उवा; यौप )। °उत्तय पुंन [ °युक्तक ] हल जोतना; "असुमे समयम्मि कच्चो तेगां हलउत्तच्चो खित्ते" (सुपा २३७; २३६; सुर २, ७७)। 'कुड्डाल, 'कुद्दाल पुं [ 'कुद्दाल ] 'इल के जपर का भाग; (उवा)। 'धर पुं [ 'धर] -वलदेव, राम; (पराग १७-पत ५२६; दे २, ५५)। °धारण वुं [ °धारण ] वलभद्र, राम; (पउम ११७, ंह )। °बाहग वि [ °वाहक ] हालिक, हल जोतने वाला; (श्रा २३)। °हर देखो °धर; (सम ११३; पव—गाथा ४८; ग्रोंप; कुप्र २५७ )। <sup>°</sup>ाउह पुं िंग्युधा ] बलभद्र, राम; ( पडम ३८, २३; ७६, २६ )। हिल देखो फल=फल; ( सुपा ३६६; भवि; लि १०३ )। हलअ (मा) देखो हिअय = हृदय; (चारु ११; नाट-मृच्छ २१)। हलउत्तय देखो हल-उत्तय। ंहळदू<sup>(</sup>}देखो हळिद्राः; ( हे १, ८८; कुमा; षड् ) । ्रहंस्टरंप वि [दे] बहु-भाषी, वाचाल; (देशुद्ध, ६१)। ्रहळबोळ पुं [ दे ] कलकल, शोरगुल, कोलाहल; ( दे ८, ६४; पात्र्य; कुमा; सुपा ८७; १३२; सट्ठि १४०; :कुप्र ३६२; सिरि ४३३; सम्मत्त १२२ )। हलहर देखो हल-हर = हल-धर। हलहल देखो हडहुड≃( दे ); ( गा २१ )। ह्लह्ल }पुंन [दे] १ तुमुख, काखाहल, शोरगुन्न; (दे हं लहरू अ र , ७४; से १२, ८६ )। २ कीतुक, कुत्रल; (दे ८, ७४; स ७०४)। ३ त्वरा, हड़बड़ी, हलफल, शीव्रताः; ''हलहलस्रो तरा'' (पात्र्यः, स ७०४)। ४ ग्रीतसुक्य, उत्कंठा; ( गा २१; ७८० )। ृहलहिल्झ वि [ दे ] कम्पित, काँपा हुंखा; ( पिंग )। हला ग्र [हला] सखी का ग्रामन्त्रण, हे सखि; (हे २, १६५; स्वम्न ४०; ग्रामि २६; कुमा; गा ४३०; सुपा ३४६ )। हलाहल न [ हलाहल ] एक जातका उग्र जहर, विप-

विशेषः ( प्रास् ३८ )। हलाहला स्त्री [ दे ] वंभिषाका, वाम्हनी, जन्तु-विशेष; (दे ५, ६३)। हिल पुं [हिलिन् ] वलराम, वलभद्र; (पडम ७०,३५; कुप १०१ )। हिला वि [ हालिक ] हल जीतने वाला, कृपक; ( है १, ६७; पात्रः; प्राप्तः, गा १०७; ३१७; ३६० )। °हलिअ देखो फलिअ; (गा 🕻 )। हिळिआ स्ना [हिळिका] १ छिपकली; २ वाम्हनी, जन्तु-विशेप; (कप्प)। हिळआर देखो हिरि-आल = हिरि-ताल; (हे २, १२१; हिलद पुं [हरिद, हारिद्र ] १ वृत्त-विशेष: (हे १, २५४: गा ८६३)। २ वर्ण विशेष, पीला रँग; ३ न. नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी के समान पीला होता है वह कर्मः (कम्म १,४०)। °पत्त पुं (°पत्र ) चतुरिन्द्रिय जनतु की एक जाति: ( पर्गण १-पन ४६ )। °मच्छ पुं ि अतस्य ] मछ्ली की एक जाति; (पराग्रा १-पत ४७)। हिलिदा । स्त्री [ हरिद्रा ] स्त्रोपिध-विशेष, हरदी; ( हे १, हिलिद्दो ∫८८; २५४; गा ५८; ८०; २४६ )। हलीसागर पुं [हलिसागर] मत्स्य की एक जाति; (परासा १--पत ४७)। हलुअ वि [ लघुक ] हलका; ( हे २, १२२; स ७४५ )। हलूर वि [ दे ] स-तृष्या, सस्पृहः ( दे ८, ६२ )। हले अ [ हले ] हे सखि, सखी का संबोधन; ( हे २, १६५; कुमा )। हरूल ग्रक [दे] हिलना, चलना। हल्लंति; (सिट्ट ६८)। वकु--हहलंतः ( उवकु २१: सुपा ३४: २२३: वज्जा ४०; से ८, ४५)। हरू पुं [हरू ] एक अनुत्तर-गामी जेन नुनिः; (अनु २: पडि )। हरूछ न [हरूछक ] पञ्च-विशेष, रक्त कहलार; (विक २३ )। हुट्छपविञ्ज वि [ दे ] त्वरित, गीत्र; ( षड् )। हर्रेटफर न [दे] १ इलफत, इड़बड़ी, ग्रीत्नुक्य, त्वरा, शीव्रता; (हे २, १७४; स ६०२; कुना)। २ त्राकुलता; "श्रह उवसंत करिगां। हल्लप्फलए" ( नुपा

६३६)। ३ वि. कम्पनशोल, कॅ।पता, चञ्चल; "पासट्ठिय्रो-वि दीवो सहसा हल्लप्फलो जाओ" (वजा ६६)। हरलप्फलिअ वि [दे] १ शीघ, जल्दी; २ न. त्राकुलता, व्याकुलपन; (दे ८, ५६)। ३ वि. व्याकुल; (धर्मवि 48)1 हरलफल देखो हरलप्फल; (गा ७६)। हल्लफिल देखो हल्लप्फिल ; "विमलो श्राह लोहेगा, तो हल्लफिलियो इमं" (आ १२)। हरलाविय वि [ दे ] हिसाया हुआ; ( सुर ३, १०६ )। हंटिल अ वि [ दे ] हिला हुन्रा, चिलत; ( दे ८, ६२; भवि )। ্রहिलर वि [दे] चलन-शील, हिलने वाला; (स ५७८; कुप्र ३५१)। हुहळीस पुं दि रासक, मगडलाकार हो कर स्त्रियों का नाच; (दे ५, ६१; पात्र )। हल्कुताळ ) न [ दे ] शोघता, जल्दी, त्वरा; गुजराती हत्त्रुत्तावल ) में 'उतावळ'; ( भवि; सुर १५, ८८ )। हत्लुप्फलिय देखो हरूलप्फलिअ; ( जय १२ )। हरलोहल देखो हरलप्पल; ( उप प्र ७७; श्रा १६; हे ४, ३६६; उप ७२८ टो; सुख १८, ३७; महा; भवि )। हरलोहलिअ देखो हरलण्फलिअ; (सिरि ६६४; १३४; भवि )। हल्लोहल्यि पुंस्त्री [दे] सरट, गिरगिट; स्त्री-°या; (कप्प)। हव अक [भू] १ होना। २ सक. प्राप्त करना। हवइ, हवेइ, हवंति; (हे ४, ६०; कप्प; उव; महा; ठा ३, १---पत्र १०६); "किं इक्खुवाडमज्मार्टियां नसो हवइ महुरत्तं" ( धर्मवि १७ ), हवेजा, हवेजा; (पि ४७५)। वकु--हवंत, हवेमाणः (पड)। °हव देखो भव=भव; ( उप ४६४ )। हवण न [ हजन ] होम; ( विसे १५६२ )। हिन पुंन [हिचिस् ] १ वृत, घी; २ हवनीय वस्तु; (स हः ७१४; दसनि १, १०४)। ्र हिचिअ वि [ दे ] म्रक्तित, चुपड़ा हुम्रा; ( दे ५, २२; ८, **६**२ ) । हन्त्र वि [ हन्य ] हवनीय पदार्थ, होम-योग्य वस्तुः ( सुपा १६३ )। °वह पुं [ °वह ] अग्नि, आगः; ( उप ५६७ टी; सुपा ४१६; गउड )। 'वाह पुं [ 'वाह ] वही; ( त्र्याचा;

पाद्य; सम्मत्त २२८; वेग्गी १६२; दस ६, ३५ )। हुन्च वि [ अर्चाच् ] १ अवर, पर से अन्य; ''नो हुन्वाए नो पाराए" ( ग्राचा; सूत्र २, १, १; ५; १०; १६; २४; २८; ३३)। २ न. शीघ्र, जल्दी; ( ग्याया १, १—पत ३१; उवा; सम ५६; विपा १, १—पत ८; ती १०; मीप; कप्प; कस )। °हन्त्र देखो भन्त्र=भन्यः (गा ३६०: ४२०: ४७६)। हस अक [हस्] १ हँसना, हास्य करना। २ सक. उपहास करना, मजाक करना। हसइ, हसेइ, हसए, हसंति, हसिस, हससे, हसित्था, हसह, हसामि, हसिम, हसामो, हसामु, हसाम, हसेम, हसेमु; ( हे ३, १३६; १४०; १४१; १४२; १४३; १४४; १५४; १५८; कुमा )। हसेउ, हसंतु, हससु, हसेजसु, हसेजहि, हसेजजे, हसेज, हसेजा; (हे ३,. १५५; १७३; १७५; १७६)। भवि—हिसहिइ, हिस-स्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा, हसिहित्था, हसिस्सं; (हे ३, १६६; १६७; १६८; १६८)। कर्म-हसीम्रइ, हसिज्जइ, हसिज्जंति; ( हे ३, १६०; १४२ )। वक्ट---हसंत, हसेंत, हसमाण; ( श्रीप; हे ३, १५८; १८१; षड्)। कवकु—हसिउजंत, हसोअंत, हसीअमाण, हसिज्जमाण, हसेज्जमाण; (हे ३, १६०; उप ५६७) टो; सुर १४, १८०)। संक्-हिस्तजण, हसेजण, हसिउआण, हसिउआणं, हसेउआणं, हसेउआणं, हिंसिऊणं; (हे ३, १५७; पि ५८४; ५८५)। हेक--हिसर्ड, हसेडं; (हे ३, १५७)। कृ—हिसअब्ब, हसेअब्ब, हसणीअ; (पगह २, ५—पत १४६; हे ३,. १५७; षड्; संन्नि ३४; नाट- मृच्छ ११४ )। हस अक [हस् ] हीन होना, कम होना। हसइ; (पंच 4, 43)1 हस्त पुं [ हास्त ] हास्य; ( उप १०३१ टी )। हसण स्त्रीन [हसन ] हास्य, हँसी; (भग; उत्त ३६, २६२; पंचा २, ५)। स्त्री—°णा; ( उप पृ २७५)। हसहस अक [हसहसाय्] १ उत्तेजित होना। २ सुलगना। "सिंगाररसत्तु( १ ,इया मोहमईफुंफुमा हसह- -सेइ" ( सुख १, ८ )। वक्-हसहस्तित; (दसनि ३, ३५)। संक्र--हसहसेऊणः (राज)। हसाव देखो हासः हासय्। हसावइ, हसावेइ; (हे ३,. 1 ( 388 हिसिअ वि [हिसित ] १ जिसका उपहास किया गया हो:

वह; ( उव ११३ )। २ न. हास्य, हँसी; ( उव २२४ )। हिसअ वि [ ह्रसित ] हास-प्राप्त, हीन; (पंच ५, ५३)। हिसर वि [ हिसत् ] हास्य-कर्ता, हँसने कि ग्रादत वाला; ( प्राप्त; गा १७४; उप ७२८ टी; सुर २, ७८; कुमा ); स्त्री—°री; ( गउड )। हिसिरिआ स्त्री [ दे ] हास, हँसी; ( दे ८, ६२)। हरस अक [ हस् ] कम होना, न्यून होना, जीख होना। वकु-हस्समाण; ( गांदि ५२ टी )। हरूस देखो हस = हस् । हस्सइ; (धात्वा १५७)। कर्म-हस्सइ; (धात्वा १५७; हे ४, २४६)। हस्स न [हास्य] १ हँसी; (श्राचा १, २, १, २; पव ७२; नाट--मृच्छ ६२)। २ पुं. महाक्रिन्दत-नामक देवों का दिलाए दिशाका इन्द्र; (ठा२,३—पत्र ८५)। भय न [ भत ] कला-विशेष; (स ६०३)। °र६ पुं [ °रित ] इन्द्र-विशेष, महाक्रन्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत ८५)। हस्स वि [ हस्य ] १ लघु, छोटा; ( स्य २, १, १५; पव ५४)। २ वामन, खर्व; (पात्र )। ३ अल्प, थोड़ा; (भगः पंच ५, १०३; कम्म ५, ८४)। ४ प्र एक माला वाला स्वर; (पराया ३६--पत ८४६; विसे ३०६८)। हस्सण वि [हर्षण] हर्ष-कारक; "रोमहस्सणो जुद-संमद्दो" (विक ८७)। हस्तिर देखो हसिर; "ग्र-हस्सिरे संदा दंते" ( उत्त ११, ४: सुख ११, ४)। ) ग्र [हहह, °हा] १ इन ग्रर्थी का सूचक हहहा ग्रन्थयः;—१ ग्राश्चर्यः; ( प्रयो ७४ )। २ खेद, विषाद; (सिरि ६१२)। हदा पुं [हदा ] १ गन्धर्व देवों की एक जाति; (हे ३, १२६)। २ म्र. खेद-सूचक म्राज्ययः (सिरि २६८; । ( एउए हा म्र [हा] इन म्रथों का सूचक भ्रव्यय; - १ विषाद, खेद; (सुर १, ६६; स्वम २७; गा २१८; ७५४; ६६०; प्रास् २०)। २ शोक, दिखगीरी; ३ पीड़ा; ४ कुत्सा, निन्दा; (हे १, ६७; २, २१७)। °कंद पुं[°क्रन्द] हाहाकार; (पिंग)। °रव पुं[ °रव ] वही अर्थ; ( सुर २, १११)। हा सक [हा] १ त्याग करना। २ गति करना। ३ ज्ञीया करना, हीन करना, कम करना। हाइ; (षड्)। कर्म-

हायइ, हायंति; ( भग; उव ), हिजइ; ( भवि )। हिजउ: ( प्रयो १०७ )। कवकु—हायंत; ( ग्याया १, १० टी— पत १७१), होयमाण; (काल)। संक्र—हाउं; (उवक् १०; ११ ), हिच्चा, हिच्चाणं; ( ग्राचा १, ४, ४, १; पि ५८७), हेन्ब, हेन्बा; (स्त्र १, २, ३, १; उत्त १८, ३५), हेच्चाण, हेच्चाणं; (पि ५८७)। ह— हेअ; ( स ५६५; पंचा ६, २०; श्रन्चु ८; गउड )। °हा देखो भा—स्त्री; ( गउड )। हाअ देखो हा—सक। हाग्रइ, हात्रए; ( षड् )। हाअ सक [हादय्] श्रतिसार रोग को उत्पन्न करना। हाएज; ( पिंड ६४६ )। °हाअ देखो भाअ=भाग; ( से ८, ८२; पड्)। °हाअ देखो द्याय=घात; ( से ७, ५६ ) । °हाक्ष देखो भाय=भाव; ( से ३, १५ )। हाउ देखो भाउ; "मह वस्रयां मइरागंधिस्रंति हास्रा तुहं भणइ" (गा ८७२)। हांसल देखो हंसल; (राज)। हाकंद देखो हा-कंद। हाकिल स्त्री [हाकिल ] छन्द का एक भेद; (पिंग)। हाडहड न दि तत्काल, तत्क्राया; (वव १)। हाडहडा स्त्री [दे] त्रारोपणा का एक भेद, प्रायश्चित-विशेष: (ठा ५, २--पत ३२५, निचू २०)। हाणि स्त्री [हानि ] क्ति, अपचय; (भिव )। हाम श्र [दे] इस तरह, इस प्रकार, एवं; "हाम भणा" ( प्राकृ ८१ )। हायण पुं [ हायन ] वर्ष, संवत्सर; ( घ्रोप; खाया १, १ टी-पत ५७)। हायणी स्त्री [हायनी] मनुष्य की दश दशास्त्रों में छठवीँ भ्रवस्था; ( ठा १०--पत्र ५१६; तंदु १० )। हार सक [ हारय् ] १ नाश करना । २ हारना, पराभव पाना। हारेइ, हारसु; ( उच; महा )। वकु-हारंत; (सुपा १५४)। हार पुंहै[हार ] १ माला, अठारह सर की मोती आदि की माला; (कप्प; राय १०२; उवा; कुमा; भवि )। २ हरगा, अपहरगा; (वव १)। ३ द्वीप-विशेप; ४ समुद्र-विशेष: (जीव ३, ४--पत्न ३६७)। ५ हरण-कर्ता; "ग्रदत्तहारा" ( आचा १, २,३,५)। °पुड पुंन [ °पुर ] धातु-विशेष, खोहा; (ग्राचा २, ६, १, १)।

°भइ पुं [ °भद्र ] हार-द्वीप का श्रिधिष्ठाता एक देव; ( जीव ३, ४—पल ३६७)। °महाभद्द पुं [ °महाभद्र ] हारद्वीप का एक अधिष्ठाता देव; (जीव ३,४)। °महावर पुं [ °महावर ] हार-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव; "हारसमुद्दे हारवर-हारवर(१हार )महावरा एत्थ दो देवा महिङ्ढीया" (जीव ३, ४—पत्र ३६७)। °वर पूं [ °वर ] १ हार-समुद्र का एक ग्राधिष्ठाता देव; २ द्वीप-विशेष; ३ समुद्र-विशेष: ४ हारवर-समुद्र का एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४ )। °वरभद्द पुं [°वरभद्र ] हारवर-द्वीप का एक अधिष्ठायक देव: (जीव ३, ४)। °वरमहाभद्द पुं [ °वरमहाभद्द ] हारवर-द्वीप का एक अधिष्ठाता देव: (जीव ३, ४)। °वरमहाजर पुं [ °वर-महावर ] हारवर-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव: ( जीव ३, ४)। °वरावभास पुं [ °वरावभास ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; (जीव ३,४)। °वरावभासभइ पुं [°वरावभासभद्र] हारवरावभास-द्वीपका एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४ )। **°वरावभासमहाभ**द् पुं [ **°वरा-**वभासमहाभद्र ] हारवरात्रभास-द्वीप का एक अधिष्ठा-यक देव; (जीव ३,४)। °वरावभासमहावर पुं [ °वरावभासमहात्रर ] हारवरावभास-समुद्र का एक म्राधिष्ठाता देव; (जीव ३, ४)। वरावभासवर पुं [ °वरावभासवर ] हारवरावभास-समुद्र का एक अधि-ष्ठायक देव; (जीव ३, ४-पत ३६७)। °हार देखो भार; ( सुपा ३६१; भवि )। हारअ वि [ हारक ] नाश-कर्ता; ( ग्रिमि १११ )। हारण वि [ हारण ] ऊपर देखो; "धम्मत्थकामभोगारा हारणं कारणं दुहसयाणां" ( पुष्प २६२; धम्म १० टी )। ्रहारचं देखो हार=हारय्। हारवइ; ( हे ४, ३१ )। भवि---हारविस्सइ; (स ५६६)। हारित व [ हारित ] नाशित; ( कुमा; सुपा ५१२ )। ं हारा स्त्री [ दे ] लिक्ता, जन्तु-विशेष; ( दे ८, ६६ )। °हारा देखो धारा; ( कप्प; गा ७८५ )। हारि स्त्री [हारि] १ हार, पराजय; (उप पृ ५२)। २ पंक्ति, श्रेग्णि; ( कुप्र ३४४ )। ३ छन्द-विशेष; ( पिंग )। हारि वि [हारिन्] १ हरण-कर्ता; (विसे ३२४५; कुमा )। २ मनोहर, चित्ताकर्षक; ( गउड )। हारिअ न [ हारीत ] १ गोल-विशेष, जो कौत्स गोल की एक शाला है; २ पुंस्त्री. उस गोल में उत्पन्न; (ठा

७—पत ३६०; गांदि ४६; कप्प )। भालागारी स्त्री [ °माळाकारी ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प )। हारिअ वि [ हारितं ] १ हारा हुआ, चूत आदि में पराजित; ( सुपा ३६६; महा; भिव )। २ खोया हुन्रा, गुमाया हुआ; ( वव १; सुपा १६६ )। हारियंद वि [ हारिचन्द्र ] हरिचन्द्र का, हरिचन्द्र-कवि का बनाया हुआ; (गउड)। हारिया स्त्री [ हारीता ] एक जेन मुनि-शाखा; ( राज )। देखो हारिअ-मालागारी। हारियायण न [ हारितायन ] एक गोल; ( कप्प )। हारी स्त्री [हारी] देखो हारि=हारि; (उप पृ ५२; कुप्र ३४४; पिंग )। हारीय पुं [हारीत] १ मुनि-विशेष; २ न. गोल-विशेष; (राज)। "वंध पुं[ "वन्ध] छन्द-विशेष; (पिंग)। हारोस पुं [ हारोप ] १ अनार्य देश-विशेष; २ वि. उस देश का निवासी; (पर्णा १-पत्र ५८)। हांछ पुं [दे हाछ ] राजा सातवाहन, गाथा-सप्तशाती का कर्ती; (दे ८, ६६; २, ३६; गा ३; वजा ६४)। हाला स्त्री [ हाला ] मदिरा, दारू; ( पाद्य; कुप्र ४०७; 床 ्रंभा )। हालाहल पुं [ दे ] मालाकार, माली; ( दे ८, ७५ )। हालाहल पुंस्त्री [हालाहल ] १ जन्तु-विशेष, ब्रह्मसर्प, बाम्हनी; ( दे ६, ६०; पाद्य; गा ६२), स्त्री—°ला; (दे ८, ७५)। २ लीन्द्रिय जन्तु-विशेषं; (पराग्रा १— पत ४५)। ३ पुंन स्थावर विष-विशेष; (दस ६, १, ७; गच्छ २, ४)। ४ पुं. रावण का एक सुभट; (पउम ५६, ३३)। हालाहला स्त्री [हालाहला] एक प्राजीविक-मतानुयायिनी कुम्हारिनः ( भग १५—पत्न ६५६ )। हालिअ देखो हलिअ=हालिक; ( हे १, ६७; प्राप्र )। हालिज्ज न [ हालीय ] एक जैन मुनि-कुल; (कप्प)। हालिह पुं [ हारिद्र ] १ हल्दी के तुल्य रँग, पीला वर्षा; ( ऋणु १०६; ठा ५, १—पत २६१)। २ वि. पीला; 🌂 जिसका रॅंग पीला हो वह; (पराया १—पत्र २५; सूझ २, १, १५; भग; श्रोप )। ३ पुंन एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३२)। हालिया स्त्री [ हालिका ] देखो हलिआ; ( राज )। हालुअ वि [ दें ] चीब, मत्तः ( दे ८, ६६ )।

हान सक [हापय ] १ हानि करना । २ त्याग करना । ३ परिभव करना । ४ लोपं करना । "थंडिलसामायारिं हावेइ" ( वव १ ), हावए; ( उत्त ५, २३; सट्ठि २१ टी ), हावइजा; (दस ८, ४१)। वकु—हावित; - (विसे २७४६)। हाव पुं [ हाव ] मुख का विकार-विशेप; ( पगह २, ४---पुल १३२; भवि )। . हाच वि [दे] जंबाल, द्वागामी, वेग से दौड़ने वाला; (दे ज, ७५)। <sup>°</sup>हाव देखो भाव=भाव; "ईसरहावेखा" ( श्रच्चु २५ )। हावण वि [ ह।पन ] हानि करने वाला; ( हे २, १७८ )। हाविर वि दि १ जंबाल, द्त-गामी; २ दीर्घ, लम्बा; ३ मन्थर; ४ विरत; ( दे ८, ७५ )। हास देखो हस=हस्। वकु-"न हासमाणो वि गिरं वइजा" ( दस ७, ५४ )। हास सक [ हास्यू ] हँसाना । हासेइ; ( हे ३, १४६ )। कर्म-हासीच्रइ, हासिजइ; (हे ३, १५२)। वक्र-हासेंत; ( ग्रीप )। कवकृ—हासिडजंत; ( सुपा ५७ )। ्र√हास पुं [ ह।स ] १ हास्य, हँसी; ( श्रीप; गच्छ २, ४२; उव; गा ११, ३३२)। २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से हँसी द्यावे वह कर्म; ( कम्म १, २१; ५७ ) । ३ ऋलंकार-शास्त्रोक्त रस-विशेप; ( अर्णु १३५)। कर वि [ "कर ] हास्य-कारक; (सुपा २४३)। °कारि वि [ °कारिन् ] वही; (गउड)। हास पुं [ हास ] चय, हानि; ( धर्मसं ११६४ )। हास देखो हरिस=हर्प; ( श्रीप )। हासंकर देखो हास-कर; ( सुपा ७८ )। हासंकुह्य वि [हास्यकुह्क ] हास्य-जनक कीतुंक-कर्ताः (दस १०, २०)। हासण वि [ हासन ] १ हास्य कराने वाला; (पव ७३ टी )। २ हास्य-कर्ता; (आचा २, १५, ५)। हासा स्त्री [हासा ] एक देवी; (महा )। हासाविक ) वि [ हासित ] हँसाया हुन्नाः; (गा १२३; ∫पड्; कुमा; हे ३, १५६ )। हासि वि [ हासिन् ] हास्य-कर्ता; ( ग्राचा २, १५,५)। हासित्र वि [हास्य ] हँसने योग्य; "चडुत्रारम्रं पइं मा ह पुत्ति जग्गहासिम्रं कुग्गसु" (गा ६०५; हे ३, १०५)। हासिअ देखो भासिअ = भाषित; ( नाट-विक ६१ )।

हासीअ न [ दे. हास्य ] हास, हँसी; ( दे ८, ६२ )। हाहक्कार देखो हाहा-कार; "हाहक्कारमुहरवा" ( पउम १७, १०)1 हाहा पुं [हाहा] गन्धर्व देवों की एक जाति: (सुपा ५६; कुमा; धर्मवि ४८)। २ द्या विलाप, हाहाकार, शोकध्वनि; (पात्रा; भग ७, ६-पत ३०५)। °कय न िक्तत ] हाहाकार, शोक-शब्द; ( खाया १, ६--पत्न १५७)। °कार पुं [ °कार ] वही; ( महा; भवि; वेगाी १३६)। °भूअ वि [ °भूत ] हाहाकार को प्राप्त; (भग ७, ६—पत ३०५)। °रव पुं [ °रव ] हाहाकार; (महा; सुपा १३६; भवि )। °हुहू स्त्री [ °हुहू ] संख्या-विशेष, 'हाहाहहू अंग' को चौरासी खाख से गुनने पर जो संख्या खन्ध हो वह; (इक)। 'हूहूअंग न [ 'हूहूअङ्ग ] संख्या-विशेष, 'ग्रमम' को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लव्ध हो वह; (इक)। हि अ ि हि । इन अर्थों का स्चक अव्यय;—१ अव-धारण, निश्चय; ( स्वप्न १० )। २ हेतु, कारण; ( कुमा দ, १७; कप्पू)। ३ एवम्, इस तरहः ( गउड ३२४: सण )। ४ विशेप; ५ प्रश्न; ६ संभ्रम; ७ शोक; ८ ग्रस्या; ह पाद-पूरणा; ( कुमा; गउड; गा २४२; २६५; ६०२; ६४८; पिंग; हे २, २१७)। हिअ वि [ हुत ] १ अपहृत, छीना हुआ; ( णाया १, १६-पत २१५; पडम ५, ७३; ३०, २०; सुर ६, १७५)। २ नीत, जो दूसरो जगह ले जाया गया हो वह; (पाच्य; हे १, १२८)। ३ विनष्ट, स्फेटित; (पिंड ४१५ )। ४ स्राकृष्ट, खींचा हुस्रा; ''हियहियए'' (राय)। हिअ न [ हित ] १ मङ्गल, कल्याण; २ उपकार, भलाई; ( उत्त १, ६; पउम ६५, २१; उव; ठा ४, ४ टी—पत २८३; प्रास् १४ ) । ३ वि. हित-कारक, उपकारी; ( उत्त .१, २८; उन ३२६; ४५०; प्रास् १४)। ४ स्थापित; निहित; (भत्त ७८)। °कर वि [°कर] १ हित-कारक; (ठा ६)। २ पुं. दो उपवास; (संबोध ५८)। ३ एक विर्णिक् का नाम; ( पउम ५, २५ )। °कार वि [ °कार ] हित-कारक; ( श्रु १४६ )। °यर देखो °कर; ( पउम ६५, २१ )। हिअ देखो हिअय=हृदय; (हे १, २६६; कुमा; आचा; कप्प )। °इंह वि [ °इंछ ] मनः-प्रियः; ( पउम ८५, २३)। °**उड्डावण** वि [ °उड्डायन ] चित्ताकर्षण का

साधनः ( गाया १, १४-पत १८७ )। २ चित्त को शून्य बनाने वाला; (विपा १, २-पत ३६)। °हिअ न [ घृत ] घी; ( सुख १८, ४३ )। हिअउल्ल ( भ्रप ) देखो हिअय=हृदय; ( कुमा )। हिअंकर पं [हितंकर] राम-पुत कुश के पूर्व जन्म का नाम; (पउम १०४, २६)। हिअड ) ( भ्रप ) देखो हिअय=हृदय; ( हे ४, ३५०; ्हिअडुब्ल 🖯 पि ५६६; स्पा 🕽 । हिअय न [ हृदय ] १ अन्तः करण, हिया, मन; ( हे १, २६६; स्वप्न ३३; कुमा; गउड; दं ४६; प्रास् ४४ )। २ वन्त्, छातोः (से ४, २१)। ३ पर ब्रह्मः (प्राप्त)। °गमणीअ वि [ °गमनीय ] हृदयंगम, मनोहर; (सम ६०)। हारि वि [ हारिन् ] चित्ताकर्षक; ( उप ७२८ टी )। हिअय देखो हिअ = हित; "कुद्रे हि जेहि जणो अयाणगो हिश्रयमग्गम्मि" ( उप७६८ टी )। हिअयंगम वि [ हृदयंगम ] मनोहर, चित्ताकर्षक; ( दे १,१)। हिआली स्त्री [ हृद्याली ]काव्य-समस्या-विशेष, गूढार्थक काञ्य-विशेष; (वजा १२४)। हिइ स्त्री [ हृति ] १ त्रपहरणा; २ न. स्थानान्तर में ले जाना; (संचि ५)। हिएसय वि [ हितैषक ] हितेच्छु, हित चाहने वाला; ( उत्त ३४, २८ )। हिएसि वि [हितैषित् ] अपर देखोः ( उत्त १३, १५: उप ७२८ टो; सुपा ४०४; पुष्फ १०)। हिओ अ [ हास् ] गत कल; ( ग्रिम ५६; प्राप; पि १३४)। ृहिंग पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे १, ४ )। हिंगु प्न [ हिङ्गु ] १ वृत्त-विशेष, हिंग का गाळ: (परागा १-पत ३४)। २ हिंग; "डाए खोगो हिंगू संकामण फोडगो धूमे" ( पिंड २५०; स २५८; चार ७ )। "सिव पुं [ °शिव ] व्यन्तर देव-विशेष; ( दसनि १, ६६ )। हिंगुल पुन [हिङ्गुल] पार्थिव धातु-विशेष, हिंगुल सिंगरफ; (पराण १-पत २५; तो २; जी ३; सुख ३६, ७५)। हिंगुलु पुन [हिङ्गुलु] जगर देखो; ( उत्त ३६, ७५; कप्प )।

हिंगील पुन [ दे ] १ मृतक-भोजन, किसी के मरगा के उप-लच्य में दिया जाता जीमन, श्राद्ध; २ यच श्रादि के याला के उपलच्य में किया जाता जीमनवार; ( श्राचा २, 2,8,2)1 ्हिंचिअ न [ दे ] एक पैर से चलने की बाल-कीड़ा; ( दे 5, 85)1 हिंजीर न [ हिञ्जीर ] शृंखलक, सिकरी, साँकल; (दे ६, ११६; गउड )। हिंड सक [ हिण्डु ] १ भ्रमण करना। २ जाना, चलना। हिंडइ; ( सुपा ३८४; महा ), हिंडिजा; ( ग्रोघ २५४ )। कर्म-हिंडिजइ; (प्रासू ४०)। वक्न-हिंडंत; (गा १३८) । कु—हिंडियव्यः (उप पृ ५०: महा) । संकु— हिडिय; ( महा )। हेक्--हिंडिउं; ( महा )। हिंडग वि [िहिण्डक ] १ भ्रमण करने वाला; (पंचा १८, ८)। २ चलने वाला; ( श्रशा १२६)। हिडण न [हिण्डन ] १ परिभ्रमण, पर्यटन; (पउम ६७, १८; स ४६)। २ गमन, गति; ( उप १०१७)। ३ वि. भ्रमण-शील; (दे २, १०६)। हिंडि स्त्री [हिण्डि ] परिभ्रमण, पर्यटन; "वासुदेवाइगो हिंडी राय-वंसुवभवागा वि। तारुए से वि कहं हु ता न हु तं जइ कम्मयं" (कर्म १६)। हिंडि पुं [ हिण्डिन् ] रावण का एक सुभटः ( पउम ५६, 33)1 हिंडिअ वि [ हिण्डित ] १ चला हुत्रा, चलित, गत; (महा ३४)। २ जहाँ पर जाया गया हो वह; "हिंडियं असेसं गामं" ( महा ६१ )। ३ न. गति, गमन, विहार; ( गाया १, ६-पत १६५; स्रोध २५४ )। हिंडुअ पुं [ दे. हिण्डुक ] आतमा, जीव, जनमान्तर मानने वाला त्रात्मा, हिन्दु; (भग २०, २—पत्न ७७६)। हिंडोल न [दे] १ खेत में पशुत्रों को रोकने की आवाज; २ दोल की रहा का यन्त; (दे ८, ६१)। हिंडोल देखों हिंदोल; (स ५२१)। हिंडोलण न [दे] १ रतावली, रत-माला; २ दोल की रत्ता का आवाज, खेत में पशु आदि को रोकने का शब्द: (दे ५, ३६)। हिंडोलय देखो हिंडोल; (दे ८, ६६)। हिताल पुं [ हिन्ताल ] 'वृत्त-विशेष; ( उप १०३१ टी:

कुमा )।

हिद सक [ प्रह् ] स्वीकार करना, ग्रहणा करना। हिंदइ; (प्राकु ७०; धात्वा १५७)। कर्म—हिंदिजइ; (धात्वा १५७ )। संक्र-- हिंदिऊण; (प्राकृ ७०; घात्वा १५७)। 🗠 हिंदोल सक [ हिन्दोलय ] भूलना। वक्च—हिंदोलअंत; (कप्पू)। हिंदोल पुं [हिन्दोल ] हिंडोला, भूलना, दोला; ( कप्पू )। हिंदोलण न [हिन्दोलन ] मूलना, दोलन; (कप्पू)। हिंविअ न [दे] एक पैर से चलने की बाल-कीडा; (दे र्ट, ६८ )। हिंस सक [ हिंस् ] १ वघ करना । २ पीड़ा करना । हिंसइ, हिंसई; ( त्र्याचा; पव १२१ )। भूका--हिंसिसु; ( त्र्याचा; पव १२१)। भवि--हिंसिस्सइ, हिंसिस्संति, हिंसेही; (पि ५१६; ग्राचा; पव १२१)। वकु—हिंसमाण; (ग्राचा)। कु—हिंस, हिंसियब्ब; ( उप ६२५; पगहं १, १—पल ५; २, १—पत्न १००; उव )। हिंस वि [ हिंस्न ] १ हिंसा करने वाला, हिंसक; ( उत्त ७, ५; पगह १, १--पत्र ५; विसे १७६३; पंचा १, २३; उप 🧹 १२५; स ५०)। °प्पदाण, °प्पयाण न [ °प्रदान ] हिंसा के साधन-भूत खडग म्रादि का दान; ( म्रीप; राज )। हिंस° देखो हिंसा; (पगह १, १—पत्न ५)। °प्पेहि वि [ °प्रे क्षिन् ] हिंसा को देखने वाला; ( ठा ५, १--पत 300)1 हिंसअ ) वि [ हिंसक ] हिंसा करने वाला; ( भग; श्रोध हिंसग प्रथ्ः, उत्त ३६, २५६; उवः, कुप्र २६ )। हिंसण न [ हिंसन ] हिंसा; "अहिंसणं सव्व-जियाण धम्मो" (सत्त ४२)। हिंसा स्त्री [ हिंसा ] १ वध, घात; ( उवा; महा; प्रास् १४३)। २ वध, बन्धन आदि से जीव को की जाती पीड़ा, हैरानी; (ठा ४, १—पत्र १८८)। हिंसा स्त्री [ हेवा ] अश्व का शब्द; "गयगर्जि हयहिंसं च तप्परच्यो केवि कुन्वंता" ( सुपा १६४ )। हिंसिय वि [ हिंसित ] हिंसा-प्राप्त; ( राज )। हिंसिय न [ हेबित ] ऋश्व-शब्द; ( पउम ६, १८०; दस ३,१ टी )। हिंसी स्त्री [ हिंसी ] लता-विशेष; ( गउड )। ्हिंहु पुं[दे] हिन्दू, हिन्दुस्थान का निवासी; (पिंग)।

हिकास पुं [ दे ] पङ्ग, कादा; ( दे ८, ६६ )। हिक्किअ न [दे ] हेषा-रव, अश्व-शब्द; (दे ८, ६८)। हिजा देखो हर=ह। हिज्ज° देखो हा। हिज्जा ) श्र [ दे. हास् ] गत कज्ञ; ( षड्; दे ८, ६७; हिज्जो ∫ पात्र्य; प्रयौ १३५ पि १३४ )। हिज्जो च्र [ दे ] च्रागामी कल; ( दे ८, ६७ )। हिट्ठ वि [ दे ] चाकुल; ( दे ८, ६७ )। हिट्ठ देखो हेट्ठ; ( सुर ४, २२५; महा; सुपा ६८ )। हिट्ठ देखो हट्ट=हृष्ट; ( उव; सम्मत्त ७५ )। हिंद्वांहिड वि [ दे ] चाकुल; ( दे ८, ६७ )। हिद्धिम देखो हेद्धिम; ( सिरि ७०८; सुज १०, ५ टी )। हिट्ठिल्ल देखा हेट्टिल्ल; ( सम ८७ )। हिडिंच पुं [हिडिम्च ] १ एक विद्याधर राजा; (पउम १०, २०)। २ एक राज्ञसः (वेग्गी १७७)। ३ देश-विशेष; ( पउम ६८, ६५ )। हिर्डिवा स्त्री [ हिडिम्बा ] एक राज्ञसी, हिडिम्ब राज्ञस की बहिन; (हे ४, २९६)। हिडोलणय देखो हिडोलण; ( दे ८, ७६ )। हिड्ड वि [ दे ] वामन, खर्व; ( दे ८, ६७ )। हिणिद् वि भिणित ] उक्त, कथितः "खरापाहुरिएत्रा देअरजाश्रा ए सुहश्र किं ति दे ह(हि) शिदा" (गा ६६३)। हिण्ण सक [ प्रहु ] ग्रह्या करना। हिएयाइ; ( धात्वा १५७)। हिण्ण ( भ्रप ) देखो हीण; ( पिंग )। °हिण्ण देखो भिण्ण; ( गा ५६३ )। हितअ)(पै) देखो हिअअ = हृदय; (प्राप्र; पड्; वाग्र हितप ) १६; पि २५४; हे ४, ३१०; कुमा; प्राक्त १२४)। हित्था वि [दे] १ लिजित; (दे ८, ६७; धर्या ६)। २ लस्त, भय-भीत; (दे ८, ६७; हे २, १३६; प्राप्र; गा ३८६; ७९३; सुर १६, ९१; कुमा )। ३ हिंसित, मारा हुआ: "हित्थो व रा हित्थो मे सत्तो, भिरायँ व न भृशायं मोसं" (वव १)। हित्था स्त्री [ दे ] लजा, शरम; ( दे ८, ६७ )। हिदि ऋ ि हृदि ] हृदय में; "हिदि निरुद्धवाउव्य" (विसं २२०)। हिद्ध वि [दे] सस्त, खिसका हुन्ना, खिसक कर गिरा

्रहिका स्त्री [दे ] रजकी, धोबिन; (दे ८, ६६)।

हिका स्त्री [हिका ] रोग-विशेष, हिचकी; ( सुपा ४८६)।

्रहुम्रा; ( षड् )। हिम न [ हिम ] १ तुषार, त्र्याकाश से गिरता जल-कर्ण; (पात्रा; ग्राचा; से २, ११)।२ चन्दन, श्रीखराड; ( से २, ११ )। ३ शीत, ठंढ़ी, जाड़ा; ( बृह १ )। ४ बर्फ, जमा हुन्या जलः; (कप्पः जी ५) । ५ पुं छठवीं नरक-पृथिवी का पहला नरकेन्द्रक---नरक-स्थान; ( देवेन्द्र १२)। ६ ऋतु-विशेष, मार्गशीर्ष तथा पौष का महिना; (उप ७२८ टी)। °कर पुं [°कर] चन्द्रमा, चाँद; (सुपा ५१)। °गिरि पुं [ं °गिरि ] हिमाचल पर्वत; (कुमा; भवि; सर्गा)। धाम पुं [ धामन् ] वही; (धम्म ह टी)। °नग पुं [°नग] वही; (उप पृ ३४८)। °यर देखो °कर; (पात्र)। °व, °वंत पुं[ °वत् ] १ वर्षधर पर्वत-विशेष; "हिमवो य महाहिमवो" ( पउम १०२, १०५; उवा; कप्प; इक )। २ हिमाचल पर्वत; (पि ३६६)। ३ राजा भ्रन्धकवृष्टिया का एक पुल; ( श्रंत ३ )। ४ एक प्राचीन जैन मुनि जो स्कन्दिला-चार्य के शिष्य थे; "हिमवंतखमासमगो वंदे" (गांदि ५२)। **ँवाय** पुं [ **°पात** ] तुषार-पतन; ( ग्राचा )। °सीयल पुं [ शोतल ] कृष्या पुद्गल-विशेष; (सुज २०)। **°सेल पुं [ °शैल ]** हिमालय पर्वत<sub>;</sub> ( उप २११ टी ) । **ागम पुं [ागम ]** ऋतु-विशेष, हेमन्त ऋतुः (गा ३३० )। भणी स्त्री [ भनी ] हिम समूह; ( कुप ३६७ )। **ंय**ळ पुं [ ेंचळ ] हिमाख्य पर्वतः; (सुपा ६३२)। ीलय पुं ∫ीलय ] वही ऋर्थ; (पउम १०, १३; गउड)। हिर देखो किर=िकलः (हे २, १८६: कुमा)। हिरडो स्त्री [दे] चील पत्ती की मादा; (दे ८, ६८)। हिरण्ण ) न [ हिरण्य ] १ रजत, चाँदी; (उवा; कप्प)। हिरन्त रे सुवर्ण, सोना; ( आचा; कप्प )। ३ द्रव्य, धनः; (स्थ्रा १, ३, २, ८)। °व्यख्त पुं [°१क्षा] एक दैत्य; (से ४, २२)। °गन्म पुं [ °गर्भे] १ ब्रह्मा; २ जिन भगवानः; ( पडम १०६, १२ ), "गब्मट्ठिस्रस्स जस्स उ हिरग्राबुट्ठी सकंच्या। पडिया। तेगां हिरगगागन्भो जयम्मि उवगिज्जए उसभो॥"

(पउम ३, ६८)। हिरि अक [ही] लिजत होना। हिरिश्रामि; (श्रिमि २५५)। हिरि° देखो हिरी; (ग्राया १, १६—पत २१७: षड)।

हिरि° देखो हिरी; ( गाया १, १६—पत्र २१७; षड्)। °म वि [ °मत् ] लजालु, शरमिन्दा; ( उत्त ११, १३;

३२, १०३; पिंड ५२६ )। °वेर पुं [ °वेर] तृगा-विशेष; सुगन्धबाला; (पात्र्य; उत्तनि ३)। हिरि पुं [ हिरि ] भालूक का शब्द; ( पउम ६४, ४५ )। हिरिअ वि [ हीत ] लिजित; ( हे २, १०४ )। हिरिआ स्त्री [ हीका ] लजा, शरम; ( उप ७०६; कुमा )। हिरिंच न [ दे ] पल्चल, त्तुद्र तलाव; ( दे ८, ६६ )। हिरिमंथ पुं दि ] चना, अन्न-विशेष; (दे ८, ७०)। देखो हरिमंथ। हिरिली स्त्रो [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, ६८ )। हिरिवंग पुं [ दें ] लगुड, लट्ठी; ( दे ८, ६३ )। हिरी स्त्री [ ह्री ] १ सजा, शरम;( घ्राचा; हे २, १०४ )। २ महापद्म-हद की भ्राधिष्ठाती देवी; (ठा २, ३---पत ७२)। ३ उत्तर रुचक-पर्वत पर रहने वाली एक दिक्क-मारी देवी: (ठा ८--पत ४३७)। ४ सत्पुरुष-नामक किंपुरुषेन्द्र की एक ध्यय महिषी; (ठा४, १—पल २०४)। ५ महाहिमवान पर्वत का एक कूट; (इक)। ६ देव-प्रतिमा विशेषः ( गाया १, १ टी-पत्र ४३ )। हिरीअ देखो हिरिअ; (हे २, १०४)। हिरे देखो हरे; (प्राप्त )। हिल्ला }स्त्री [दे] वालुका, रेती; (दे ८, ६६)। हिल्लिय पुंस्त्री [दे] कोट-विशेष, लीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; (पराण १—पत्र ४५)। हिल्लिरी स्त्री [दे] मछली पकड़ने की जाल-विशेष; (विपा १, ५--पत ५५)। हिल्लूरी स्त्री [ दे ] लहरी, तरङ्ग; ( दे ८, ६७ )। हिल्लोडण न [ दे ] खेत में पशुत्रों को रोकने की आवाज; (दे ५, ६६)। हिच देखो हच = भू। हिवइ; (हे ४, २३८)। हिंसोहिसा स्त्री [ दे ] स्पर्घी; ( दे ८, ६९ )। ही अ [ही] इन अर्थों का स्चक अव्यय;—१ विस्मय, স্থাপ্র্র্य; (सिरि ४७३)। २ दुःख; (उप ५६७ टी)। ३ विषाद, खेद; ४ शोक, दिलगीरी; (श्रा १६; कुप्र ४३६; कुमा; रंभा; मन ३७ )। ५ वितर्क; (सिरि २६८)। ६ कन्दर्प का अतिरेक; ७ प्रशान्त-भाव का अतिशय; ( असु १३६ )। ही देखो हिरी; (विसे २६०३)। "म वि [ "मत् ] लजा-

शील, लजालुः ( स्त्रा १, २, २, १८ )।

हीं च्य [ हीं ] मंत्राचार-विशेष, मायाबीज; (सिरि १२१)। हीण वि [ हीन ] १ न्यून, कम, अपूर्ण; (उवा; णाया १, १४-पल १६०)। २ रहित, वर्जित; "हयं नागां कियाही गां" (हे २, १०४)। ३ अधम, हलका; ४ निन्दा, निन्दनीय; (प्रास् १२५; उप ७२८ टी) । ५ पुं. प्रतिवादिन विशेष; (हे १, १०३)। °जाइहल वि [°जातिक] अधम जाति का, नीच जाति का; ( उप ७२८ टी )। °वाइ पुं [ °वादिन् ] वादि-विशेष; ( सुपा २८२ )। हीण वि िहोण े भीत; (विया १, २ टी--पत्र २८)। हीमाणहे )( शौ ) छ। १ विस्सय, छाश्चर्य; २ निर्वेद; हीमादिके 🕽 (हे ४, २८२; कुमा; प्राक्त ६८; मुच्छ २०२; २०६)। हीयमाण देखो हा। हीयमाणग न [ हीयमानक ] अवधिज्ञान का एक भेद, हीयमाणय र् कमशः कम होता जाता श्रवधिज्ञानः; (ठा ६-पत ३७०; गांदि )। हीर देखो हर = हर; (हे १, ५१; कुमा; षड्)। हीर पुं [ हीर ] १ विषम भंग, अ-समान छेद; ( परारा १—पत्न ३७)। २ बारीक कुत्सित तृर्या, कन्द ग्रादि में होता बारिक रेसा; (जीव ३, ४; जी १२)। ३ पुंन हीरा, मिण-विशेषः (स २०२; सिरि ११८६ः; कप्पू)। ४ छन्द-ं विशेष; (पिंग)। ५ दाढा का अग्र भाग; (से ४, १४)। हीर पुंन दि । १ सूई की तरह तीच्या मुँह वाला काष्ठ श्रादि पदार्थ; (दे ८, ७०; कस)। २ भस्म; (दे ८, ७० )। ३ प्रान्त, स्रन्त भाग; ( गउड )। हीरंत देखो हर=ह। हीरणा स्त्री [दे] लाज, शरम; (दे ८, ६७; षड्)। हीरमाण देखो हर = ह। होल सक [ हेलयू ] १ श्रवज्ञा करना, तिरस्कार करना। २ निन्दा करना। ३ कदर्थन करना, पीड़ना। हीखइ; (उव; सुख २, १६), हीलंति; (दस ६, १, २; प्रास् २६)। वकु—हीलंत; (सिट्ठ ८६)। कवकु—हीलिज्जंत, हीलिज्जमाण; (उप पृ १३३; गाया १, ५—पत १४४; प्रास् १६५)। इ—हीलणिज्ञ; ( ग्याया १,३ ), हीलि-यन्वः; (पगह २, १—पत १००; २, ५—पत १५०)। ःहीलण स्त्रीन [हेलन ] १ श्रवज्ञा, तिरस्कार; २ निन्दा; ( सुपा १०४); स्त्री—°णा; ( पपह २, १—पत्र १००; ग्रीप; उव; दस ६, १, ७; सट्ठि १०० )।

हीलां स्त्री [ हेला ] ऊपर देखो; ( उव; उप पृ २१६; उप १४२ टी )। होलिअ वि [ होलित ] १ निन्दितः २ त्रवमानित, तिर-स्कृत; ( सुख २, १७; अशेष ५२६; कस; दस ६, १, ३)। ३ पीड़ित, कदर्थित; ( श्राचा २, १६, ३)। हीसमण न [देः हेषित] हेषाख, श्रश्व का शब्द; (दे ८, ६८; हे ४, २५८ )। ) (शौ) ग्रा. विदूषक का हर्ष-सूचक ग्राव्ययः हीहीभो )(हे ४, २८५; कुमा; प्राकु ६७; मोह ४१)। हु अ [ खलु ] इन अर्थों का द्योतक अन्यय;--१ निश्चय; ( हे २, १६८; से १, १५; कुमा; प्राकृ ७८; प्रासू ५४)। २ ऊह, वितकं; ( हे २, १९८; कुमा; प्राक्त ७८ )। ३ संशय, संदेह; (हे २, १६८; कुमा)। ४ संभावना; (हे २, १६८; कुमा; प्राकु ७८)। ५ विस्मय, ग्राश्चर्य; (हे २, १६८; कुमा ) । ६ किन्तु, परन्तु; ( प्रासू १०१ ) । ७ अपि, भी; "हु अविसद्दत्थिम्म व ति" ( धर्मसं १४० टी )। ८ वाक्य की शोभा; (पंचा ७, ३५)। ह पाद-पूर्त्ति, पाद-पूरणः; ( पउम ८, १४६; कुमा )। ो देखो हव = भू। हुन्नइ, हुएइ, हुंति, हुइरे, हुन्नइरे, हुअ ∫ हुज, हुएज, हुएइरे, हुएजइरे; (पि ४७६; हे ४, ६१; पि ४५८; ४६६)। भवि—हुक्खामि, होक्खामि, हुक्खं; ( उत्त २, १२; सुख २, १२ )। वक्त--हुंत; ( हे ४, ६१; सं ३४ )। हुअ देखो हुण=हु। हुन्नइ; ( प्राकु ६६ )। वक्न-हुअंत; (धात्वा १५७)। हुअ वि [ हुत ] १ होमा हुआ, हवन किया हुआ; ( सुपा २६३; स ५५; प्राकु ६६ )। २ न होम, हवन; ( सूत्र १, ७, १२; प्राकृ ६६) । °वह पुं [ °वह ] द्यप्ति, स्राग; ( गा २११; पात्र्य; गाया १, १—पत्र ६३; गउड )। "ास पुं [ "शा ] अमि; ( गउड; अज्भ १५०; भिव; हि १३ )। भसन पुं [ भान ] वही; ( रग; से ५, ५७; पात्र )। हुअ देखो हूअ = भूत; ( प्राप्र; कुमा; भवि; सर्गा )। हुअंग देखो भुअंग; "चंदनलट्ठिच्य हुत्रंगदूमित्रा किं गु दुमेसि" (गा १२६)। °हुअम देखो भुअम; ( मा ८०६; पि १८८ )। हुं ग्र [ हुम् ] इन अर्था का स्चक अञ्यय;--१ दान; २ पृच्छा, प्रश्न; ( हे २, १९७; प्राप्त; कुमा)। ३ निवारर्गा; (हे २, १६७; कुमा)। ४ निर्धारणः (प्राप्तः, रमा)।

५ स्त्रीकार; ( श्रा १२; कुप्र ३४५ )। ६ हुङ्कार, 'हु" शब्द; "हु' करंति घूअव्य" ( सुपा ४६२ )। ७ अनादर; (सिरि १५३)। हुं कय पुं [ दे ] ग्रंजिल, प्रस्ताम; ( दे ८, ७१ )। हुं कार पुं [हुङ्कार] १ अनुमित-प्रकाशक शब्द, हाँ; (विसे ५६५; से १०, २४; गा ३५६; स्रात्मानु ६)। २ 'हु" ग्रावाज, 'हु" ऐसा शब्द; (हे ४, ४२२; कप्पू; सुर १, २४६)। हुं कारिय न [ हुङ्कारित ] 'हु" ऐसा किया हुआ आवाज; (स ३७७)। हुं कुरव पुं [ दे ] भ्रंजलि, प्रगाम; ( दे ८, ७१ )। हुंड न [ हुण्ड ] १ शरीर की त्राकृति-विशेष, शरीर का वेद्ब ग्रवयवः ( ठा ६—पत्र ३५७; सम ४४; १४६ )। २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से शरीर का अवयव असंपूर्ण बेढ़ब--प्रमाख-शून्य अव्यवस्थित हो वह कर्म; ( कम्म १, ४०)। ३ वि. बेढ्व अंग वाला; (विपा १, १— पत प्)। "वसिंपणी स्त्री ["वसिंपणी] वर्तमान हीन समय; (विचार ५०३)। हुंडी स्त्रो [दे] घटा; (पाम्र)। हु वेउद्व पुं दि ] वानप्रस्थ तापस की एक जाति; (श्रीप; भग ११, ६-पत ५१५; ५१६)। हुं हुय अक [ हुं हुं +फ़ ] हुं हुं आवाज करना। वकु-हुं हुयंत; ( चेइय ४६० )। °हुच्च देखो पहुच्य=प्र+भू। हुटु देखो होटु; ( श्राचा; पि ८४; ३३८ )। हुड पुं [ दे ] १ मेष, मेढ़ा; (दे ८, ७०)। २ श्वान, कुत्ता; (मृच्छ २५३)। हुदुअ पुं [ दे ] प्रवाह; ( दे ८, ७० )। हुदुक पुंस्त्री [दे. हुदुक ] वाद्य-विशेष; (ग्राँप; कव्पू ; संगा; विक ८७), स्त्री—°क्का; (राय; सुपा ५०; १७५; २४२)। हुदुम पुं [दे ] पताका, ध्वजा; (दे ८, ७०; पात्र )। हुडु पुंस्री [ दे ] होड, बाजी, पर्या, शर्त, दाँव; स्त्री—°ड्डा; ( दे ८, ७०; सुपा २७६; पव ३८); "हुड्डाहुड्डं सुयंतेहि" (सम्मत्त १४३)। देखो होडु। हुण सक [ हु ] होम करना । हुगाइ; ( हे ४, २४१; भग ११, ६—पत ५१६; कुमा )। कम-हुव्वइ, हुगाजइ, हुणिजए; (हे ४, २४२; कुमा )। कवकू— हुणिज्ञमाण;

```
( सुपा ६७ )। संकृ—हुणिऊण, हुणेऊण, हुणित्ता;
   ( षड्; भग ११, ६—पत ५१६ )।
 हुणण न [ हवन ] होम; ( सुपा ६३ )।
 हुणिअ देखो हुअ = हुत; ( सुपा २१७; मोह १०७ )।
्रें हुत्त वि [दे] अभिमुख, संमुख; (दे ८, ७०; हे २,
   १५८; गउड; भवि )।
 हुत्त देखो हूअ = हूत; (हे २, ६६)।
 °हुत्त देखो हुअ = भृत; (गा २४५; ८६६)।
 °हुमआ देखो भुमआ; ( गा ५०५; पि १८८ )।
 हुर देखो फुर=स्फुर्। वकु—"कंतीए हुरंतीए" (कुप
  ४२०)।
 हुरड पृंस्रो [दे] तृया आदि से कुछ २ पकाया हुआ
   चना म्रादि धान्य, होला म्रादि; ( सुपा ३८६; ४७३ )।
 हुरत्था भ्र [ दे ] वाहर; ( भ्राचा १, ८, २, १; ३; २,
   १, ३, २; कस )।
 हुरुडो स्त्री [दे] विपादिका, रोग-विशेष; (दे ८, ७१)।
 हुल्यू सक [ क्षिष् ] फेंकना । हुल इ; ( हे ४, १४३; षड् )।
 हुल सक [ मृज्] मार्जन करना, साफ करना। हुलइ: रे
  ( हे ४, १०५; घड़ )।
 हुलण वि [ मार्जन ] सफा करने वाला; (कुमा ६, ६८)।
 हुलण न [ क्षेपण ] फेंकना; ( कुमा )।
 हुलिअ वि [ दे ] १ शीघ्र, वेग-युक्त; "मइ पवगाहुलिए"
  (दे ८, ५६)। २ न शोघ, जल्दी, तुरंत; (पगह १,
   १—पत १४; स ३५०; उप ७२८ टी )।
 हुलुभुलि स्त्री [ दे ] कपट, दम्भ; ( नाट—मुच्छ २८२)।
 हुलुञ्जी स्त्री [ दे ] प्रसव-परा, निकट-भविष्य में प्रसव करने
  वाली स्त्री; (दे ८, ७१)।
 °हुदल देखो फुटल= फुल्ल; ( भवि )।
 हुच देखो हुण=हु। हुवइ; ( प्राक्त ६६ )।
 हुन देखो हन=भू। हुवंति; (हे ४, ६०; प्राप्र)। भूका—
  हुवीत्रः; (कुमा ५, ५५)। भवि—हुविस्संति; (पि
  ५२१ ) ृवकु—हुवंत, हुवमाण, हुवेमाण; ( षड् )। 🔀
  संकु—हुविअ; ( नाट—चैत ५७)।
 हुव ( ग्रप ) देखो हुअ=भूत; ( भवि )।
 हुव (अप) देखो हुअ = हुत; (भवि)।
 हुव्व° देखो हुण=हु।
 °हुव्वंत देखो धुव्वंत = धुव=धाव्; ( से ६, ३४ )।
 हुस्स देखो हस्स=हस्य; ( ग्राचा; ग्रीप; सम्मत्त १६० )।
```

हुड पुन [ हुहुक ] देखो हुहूअ; ( अग्रु ६६; १७६)। हुड अंग पुन [ हुहुकाङ्ग ] देखो हुहूअंग; ( अग्रु ६६; १७६)। हुड य [ हुहुक ] अनुकरण-शन्द निशेष, 'हुहुक' ऐसा शन्द; (हे ४, ४२३; कुमा)। हुअ देखो भूअ=भूत; (हे ४, ६४; कुमा; आ १४; १६; महा; सार्ध १०५)। हुअ वि [ हुत ] आहूत, आकारित; (हे २, ६६)।

हुअ देखो हुअ=हुत; "मन्ने पंचसरो पुरा मगवया ईसेग्य हूओ सयं, कोहंधेग्य सञ्चासुगोवि सधग्राह डोवि ग्यित्तानले" (रंभा २५)। हूण पुं [हूण] १ एक अनार्य देश; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; (पगह १, १—पत्त १४; कुमा)।

हुण देखो हीण=हीन; ( हे १, १०३; षड् )। हुम पुं [ दे ] लोहार; ( दे ८, ७१ )। °हुसण देखो भूसण; (गा ६५५; पि १८८ )। हुहू पुं [ हुहू ] गन्धर्व देवों की एक जाति; ( धर्मवि ४८; सुपा ५६ )।

हिंहुआ पुंत [ह़हुक ] संख्या-विशेष, 'हूहूआंग' को चौरासी हिंहुआ पुंत [ह़हुक ] संख्या-विशेष, 'हूहूआंग' को चौरासी लाख से गुतने पर जो संख्या खब्ध हो वह; (ठा २,४— पत ८६; आग्रु २४७)। हहूडअंग पुंत [ह़हूकाङ्ग] संख्या-विशेष, 'आवव' को चौरासी लाख से गुतने पर जो संख्या खब्ध हो वह; (ठा

२, ४—पत ८६; अगु २४७)। हे अ [हे] इन अर्थी का सूचक अन्यय;—१ संबोधन; २ आह्वान; ३ असूया, ईंप्यी; (हे २, २१७ टि; पि ७१; ४०३; भवि)।

°हेअ देखो भेअ=भेद; (गा ८२७)। हेअंगवीण न [हेयङ्गवीन ] १ नवनीत, मक्खन; २ ताजा घी; (नाट—साहित्य २३६)।

हैआल पुं [दे] हस्त-विशेष से निषेध, साँप फे फया की तरह किये हुए हाथ से निवारण; (दे ८, ७२)। हेउ पुंन [हेतु] १ कारण, निमित्त; "हेऊइं" (राय २६; उवा; पगह २, २—पत ११४; कप्प; गउड; जी ५१; महा; पि ३५८)। २ अनुमान-वाक्य, पंचावयव वाक्य;

महाः । १५८)। २ अनुमान-वाक्य, पचावयव वाक्यः । '(उत्त ६, ८; सुख ६, ८)। ३ अनुमान का साधनः । (धर्मसं ७७; ठा ४, ४ टी—पल २८३)। ४ प्रमायाः; ( अया )। "वाय पुं [ "वाद ] १ वारहवाँ जैन श्रंग-प्रन्थ, दृष्टिवाद; ( ठा १०—पल ४६१ )। २ तर्भवाद, युक्ति-वाद; ( सम्म १४०; १४२ )।

हेउअ वि [हेतुक] १ हेतुवाद को मानने वाला, तर्क-वादी; "जो हेउवायपक्लिम्महेउत्रो स्त्रागमे य स्त्रागमित्रो" (सम्म १४२; उवर १५१)। २ हेतु का, हेतु से संबन्ध रखने वाला; स्त्री—°उई; (विसे ५२२)। हेउब ) केलो स्त्रान्य

हेच्च हेच्चाणं हेज्ज देखो हर=ह।

हेड स्त्रीन [अधस्] नीचे, गुजराती में 'हेठ'; "नगोह-हेट्ठम्मि" (सुर १, २०५; पि १०७; हे २, १४१; कुमा; गउड ), ''हेट्ठग्रो" (महा); स्त्री—°डा; (ग्रोप; महा; पि १०७; ११४)। "मुह वि [ भुख ] ग्रवाङ्मुख; जिसने मुँह नीचा किया हो वह; (विपा १, ६—पत ६८; दे १, ६३; भवि)। "विणि वि [ अविन ] महाराष्ट्र देश का निवासी, मरहडा; (पिंड ६१६)।

हैडिम ) वि [ अधस्तन ] नीचे का; (सम १६; ४१; हैडिस्ट ) भग; हे २, १६३; सम ८७; षड्; स्रोप )। हैडा स्री [ दे ] १ घटा, समूह; (सुपा ३८६; ५३०)। २ ब त स्रादि खेलने का स्थान, स्रखाड़ा; (धम्म १२टी)।

हाडस { ( अशो ) देखो एरिस; ( पि १२१ ) । हेदिस } हेपिअ वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( षड़ ) ।

हैम न [हेम] १ सुवर्षा, सोना; (पाय्य; जं ४; ग्रौप; संकि १७)। २ धत्त्रा; ३ मासे का परिमाया; ४ पुं. काला घोड़ा; ५ वि. पंडित; (संकि ७)। ६ पुं. एक विद्याधर राजा; (पउम १०, २१)। "चंद पुं ["चन्द्र] १-२ विक्रम की बारहवीं शताब्दी के दो सुप्रसिद्ध जैन म्याचार्य तथा ग्रन्थकार; (दे ८, ७७; सुपा ६५८)। ३ विक्रम की पनरहवीं शताब्दी का एक जैन मुनि; (सिरि १३४१)।

°जाल न [°जाल ] सुवर्षा की माला; (ग्रोप)। °तिलय पुं [°तिलक ] विकम की चौदहवीं राताव्दी का एक जैनाचार्य; (सिरि १३४०)। °पुर न [°पुर] एक विद्याधर-नगर; (इक)। °मय वि [°मय] सोने का वना हुआ; (सुपा ८८)। °महिहर पुं [°महिधर] मेरु पर्वत; (गउड)। °मालिणी स्त्री[°मालिनी] एक

दिक्कुमारी देवी; (इक)। °व पुं [ °वत् ] फाल्गुन

151

हेअ देखो हा=हा।

मास; ( सुज १०, १६ )। °विमल पु [ °विमल ] एक जैन श्राचार्य; (कुम्मा ३५)। "भ पुं ["भ ] चौथी नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान; ( निर १, १ )। हेमंत पुं [हेमन्त ] १ ऋतु-विशेष, मगसिर तथा पोस महिना; (पात्र्य; त्र्याचा; कप्प; कुमा )। २ शीतकाल; (दस ३, १२)। हेमंत वि [ हैमन्त ] हेमन्त ऋतु में उत्पन्नः ( सुज १२---पत २१६)। हेमंतिअ वि [ हैमन्तिक ] ऊपर देखोः; ( कप्पः ग्रौपः गा ६६; राय ३८)। हेमग वि [ हेमक ] हिम का, हिम-संबन्धी; (ठा ४, ४---पत २८७)। हेमबइ ) पुंन [ हैमवत ] १ वर्ष-विशेष, दोल-विशेष; (इक; हेमवय 🖯 सम १२; जं ४—पत्र २६६; ३००; ठा २, ३ टी-पत ६७; पउम १०२, १०६)। २ हिमवंत पर्यत का एक शिखर; ३ कूट-विशेष; (इक)। ४ विं हिमवंत पर्वत काः (राय ७४: श्रीप )। ५ पुं. हैमवत दोल का द्यधिष्ठाता देव; ( जं ४—पल ३०० )। हेम्म देखो हेम; (संन्नि १७)। हेर सक [दे] १ देखना, निरीक्तरण करना। २ खोजना, भ्रन्वेषण करना। वक्त-हेरंतः (पिंग)। संकु---हेरिऊण; (धर्मवि ५४)। हेरंव पुं दि ] १ महिष, भैंसा; २ डिएडम, वाद्य विशेष; (दे ८, ७६)। हेरण्णवय पुंन [हैरण्यवत ] १ वर्ष-विशेष, एक युगलिक-च्तेत्र; (इक; पउम १०२, १०६)। २ रुक्मि पर्वत का एक शिखर; ३ शिखरी पर्वत का एक शिखर; (इक २१८)। हेरिणाअ पुं [ हैरिणयक ] सुवर्णकार; (उप पृ २१०)। हेरन्नजय देखो हेरण्णवयः ( ठा २, ३—पत ६७; ७६)। हंरिअ पुं [हेरिक] गुप्त चर, जास्स; (सुपा ४६४; **५**८६ )। हेरिंच पुं [दे. हेरम्च ] विनायक, गरोश; (दे ८, ७२; पड् )। हेरुयाल सक [दे ] कुद्ध करना, गुस्सा उपजाना । हेरू-यालंतिः ( ग्णाया १, ८—पत्र १४४ )। हेला स्त्री [हेला ] १ स्त्री की शृङ्गार-संबन्धी चेष्टा-विज्ञेष; (पात्र)। २ अनादरः (पात्रः सं १, ५५)। ३ अना-यास, अल्प प्रयास, सहलाई, सरलता; (से १, ५५; कप्पू;

प्रवि ११; पि ३७५)। हेला स्त्री [ दे. हेला ] वेग, शीघता; ( दे ८, ७१; कप्पू; प्रवि ११; पि ३७५)। हेलिय पुं [हैलिक] एक तरह की मछली; (जीव १ 💃 टी-पत ३६)। हेलुअ न [ दे ] ज्ञुत, छींक; ( दे ८, ७२ )। हेलुक्का स्त्री [दे ] हिक्का, हिचकी; ( दे ८, ७२ )। हेरिल ( ग्रप ) ग्र [ हले ] सखी का ग्रामन्त्रग, हे सिख; (हे ४, ४२२; ३७६; पि १०७)। हेवं ( अशो ) देखो एवं; ( पि ३३६ )। हेवाग पुं [ हेवाक ] स्वभाव, त्र्यादत; ( राज )। हेसमण वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( पड़ )। हेसा स्त्री [हेपा] ग्रश्व-रान्द; ( सुपा २८८; श्रा २७)। हेसिअ न [हेबित] ऊपर देखो; (दे ८, ६८; पउम ५४, ३०; ख्रीप; महा; भवि )। हेसिअ न [दे. हेपित] रिसत, चीत्कार; (षड्)। हेहं भूअ वि [दे] गुण-दोष के ज्ञान से रहित और निर्दम्भ, ग्रज्ञ किन्तु निखालस; ( वव १ )। हेह्य पुं [हैह्य ] १ एक राजा; (राज)। २ ° डिंच पुं 🏲 [ °डिस्व ] एक विद्याधर राजा; ( पडम १०, २० )। हो देखो हव=भू। होइ, होश्रइ, होश्रए, होएइ, होंति, होइरे, होश्रहरे; (हे ४, ६०; षड्; कप्प; उव; महा; पि ४५८; ४७६)। होज, होजा, होएज, होएजा, होउ; (हे ३, १५६; १७७; भगं; प्राप्त; पि ४६६)। भूका— होत्था, होहीचा; ( कप्प; प्राप्त )। भवि—होहिह, होहिति, होहामि, होहिमि, होस्सं, होस्सामि, होक्खइ, होक्खं; (हे ३, १६६; १६७; १६६; प्राप्त; पि ५२१), होसइ ( अप ); (हे ४, ३८८ )। कर्म—होइजइ, होइजए, होईग्रदः (षड्ः पि ४७६)। वकः— होंत, होमाणः (हे ३, १८०; ४, ३५५; ३७२; कुमा; पि ४७६ ) । संकु— होऊण, होऊणं, होअऊण, होइऊण, हविय, होत्ता; ( गउड; पि ५८५; ५८६; कुमा)। हेक्-होउं, होत्तप; (महा; पि ४७५; कप्प)। कृ—होयब्य; (कप्प; महा: उव; प्रास् १६; ६१ )। हो अ [ हो ] इन अर्थी का सुचक अव्यय;-१ विस्मय, अधर्यः; (पात्रः; नाट-मृच्छ ११२)। र संयोधन, ग्रामन्त्रमा; ( संन्ति ४७; उप ५६७ डी )। होउ वि [ होतृ ] होम-कर्ता; ( गा ७२७ ) ।

.होंड देखो हु ड; ( विचार ५०७ )। होह पुं [ ओप्ठ ] होठ; ( ग्राचा )। होड़ देखो हुडु; "तो हं छोडेमि होडुम्रो" ( सुपा २७७; २७८ )। होड पुं [ होड ] मोप, चोरी को वस्तु; ( ग्याया १, २---पत्न ८६; पिंड ३८० )। होण देखो हुण=हूरा; ( पव २७४; विचार ४३ )। होत्तिय पुं [होत्रिक] १ वानप्रस्थ तापसों का एक वर्ग, अभिहातिक वानप्रस्थः (अपिः भग ११, ६--पत ५१५)। २ न. तृपा-विशेप; ( पपपा १-पत ३३ )। होम पुं [ होम ] हवन, श्रप्ति में मन्त-पूर्वक घृत आदि का प्रक्तेप; ( अभि १५६ )। होम सक [होमय्] होम करना। हेक —होमिजं; (ती ८)। होमिअ वि [ होमित ] हवन किया हुन्ना; "म्रग्गत्थपंडिय-कुकव्यहविहोमिय्रो" ( स ७१४ )। होरंभा स्त्री [होरम्भा ] वाद्य-विशेष, महादक्का, वड़ा ड़ोल; (राय ४६)। होरण न [.दे] बस्र, कपड़ा; ( दे ८, ७२; गा ७७१ )।

होरा स्त्री [ होरा ] १ खड़ी से की हुई रेखा; ( गा ४३५)। २ ज्योतिप-शास्त्र में उक्त लग्न; ( मोह १०१ )। ३ होरा-ज्ञापक शास्त्रः (स ६०२)। होल पुंस्री [दे] १ वाद्य-विशेप; "होलं वाएह मे इत्थ" ( धर्मवि ४४ ), ''ग्रादत्तं मजपाग्णं वायावेइ होलं'' ( सुख ३,१)।२ पित्त-विशेपः "होलाहगिद्धकुक्कुडहंसवगाईसु सउगाजाईसु। जं खुहवसेया खद्धा किमिमाई तेवि खामेमि" (खा १३)। ३ एक तरह की गाली, अपमान-स्चक राव्द-मूर्ख, वेवकूफ; (आचा २, ४, १, ६; ११; दस ७, १४; १६)। °।वाय पुं [ °वाद ] दुर्वचन वोलना, गाली-प्रदान; ( सूत्र १, ६, २७)। होलिया स्त्री [होलिका ] होली, फागुन मास का पर्व-विशेप; ( सिट्ठ ७८ टी )। होस° देखो हो=भू। हद देखो दह; (पिंड ८४; पि ३६६ ए )। हस्स देखो रहस्स = हस्व; (पि ३५४)। हास देखो हास=हास; (यादि २०६ टी)।

## पसत्थी [प्रशस्तिः]।

इत्र पाइअसद्महण्णविम्म हत्राराइसद्संकलगो श्रट्ठतीसइमो तरंगो समत्तो । समत्तो स्र तस्समत्तीए एस गंथो ।

आसाइ पच्छिमाए भारह-वासे इहत्थि अइ-रम्मो। गुज्जर-णामा देसो पुन्वं लाढो सि विक्खाओ ॥१॥ तस्सुत्तर-दिसि-भाए पुरं पुराणं पुराणमइ-पवरं। राहणपुरं ति अच्छइ सच्छाण जिणिद-भवणाणं॥२॥ चंगाणं तुङ्गाणं धय-वड-सेअंबलेहिं चलिरेहिं। पडिसेहंतं विव जं णिअ-वासि-जणे अहम्माओ ॥ ३ ॥ णिअ-पाय-ण्णासेणं वासेण य वास-याल-पेरंतं। जं पुण कयं पवित्तं जयं-गुरु-पमुहेहिं सूरोहिं॥४॥ [कुलयं]। तब्बत्थब्बो आसी सिद्दी सिरिमाल-वंस-वर-रयणं। णामेण तिअमचंदो दक्षिणण-दयाइ-गुण-कलिओ॥५॥ भात्रय-संपत्तीणं संपत्तीए वि जेण णिभवित्ते। हिण्णो जेव कयाई विसाय-हरिसाण अच्यासो ॥ ६ ॥ [ जुम्मं ] अणवडज-कडज-सडजा धाम-मणा धामपत्ती से घणिशं। र्ताळाइ-गुण-प्वहाणा पहाणदेवि ति व अहेसि॥७॥ नेनिं दो तणुजरमा आवत्लं लद्ध-धरम-सक्कारा 🗁 जिहो हरगोविंदो कणिद्वभो बुड्डिचंदो को ॥ ८ ॥

सत्थ-विसारय-जइणायरिएहिं विजयधम्म-सूरीहिं। कासीइ महेसीहिं विज्जागारिम संठविए॥ ६॥ गंत्रण सोअरेहिं तेहिं बेहिंपि तत्थ सत्थाणं। सक्कय-पययमयाणं अव्भासो काउमारद्धो ॥ १० ॥ खण-दिद्द-णहु-भावं संसारं सार-विज्ञअं णाउं। एअंतिअ-अञ्चंतिअ-सोक्खं मोक्खं च चाय-फळं॥ ११॥ पडिवज्जिञ्च पञ्चज्जं अणुओ पयणुञ-राग-विद्देसो । विहरइ तं पालिंतो विसालविजओ त्ति पत्तभिहो ॥ १२ ॥ [ जुग्गं ] जेहो उण सत्थाणं णाय-व्वायरणमाइ-विसयाणं। पढणज्भावण-संसोहणाइ-कज्जेसु दिण्ण-मणो॥ १३॥ लंकाइ सिंहलेसुं पाली-भासाइ सुगय-समयाणं। अवभास-परिक्खासुं पारं पत्तोप्प-कालेणं॥ १४॥ कलिकायाए णाए वायरणे चेव लद्ध-तित्थ-पभो। खायाइ परिक्खाए उत्तिण्णो उच्च-कवखाए॥ १५॥ तत्थेव विस्सविज्जालयम्मि सब्बुत्तमाइ सेणीए। पायय-सक्कय-सत्थनभागण-कज्जिमि विणिउत्तो ॥ १६ ॥ तेण य पायय-भासाहिहाण-गंथस्स विक्खमाणेणं। चिर-कालाउ अभावं आयर जोग्गस्सः विवुहाणं ॥ १७ ॥ वाणारसीइ वरिसे सिअहय-हय-अंक-रयणिरयण-मिए। विहिओ उवक्कमो विक्कमाओ एअस्स गंथस्स ॥ १८॥ कलिकायाए जाया पावय-वसु-अंक इंदु-परिगणिए। वरिसे भइय-मासे सिअ-सत्तमीए समत्ती ओ॥ १६॥ तस्स सुभद्दादेवी-णामाइ सधिमणीइ एतथ वहुं। आयरिशं साहिज्जं विज्जज्भयणाणुरत्ताए॥२०॥ आरंभं काऊणं आर्रिस-भाषाउ आ अवव्भंसा। जो सहो जिंह अत्थे जत्थ गांथे उ उवलद्धो ॥ २१ ॥ वण्णाणमणुक्कमेणं सो सद्दो तिम अत्थए लिहिओ। तग्गन्थ-ठाण-दंसण-पुब्वं णिउणं णिरूवेत्ता ॥ २२ ॥ पाईण-पाइआणं भासाण बहुत्त-भेअ-भिण्णाणं। सहण्णव-पारं जे गया तयहो ण एस समो॥ २३॥ जे उण अण-पत्तद्वा सर्यं तयन्भासिणो य अ-सहाया। ताणं हत्थालंबण-दाणाएबस्स णिम्माणं॥ २४॥ जइ थेवोवि हवेज्जा तेसि गन्थेणणेण उवयारो। ता एत्तिअमेत्तेणं मण्णे आयास-साहब्छं॥ २५॥ अण्णाणेण मईए भमेण वा एत्थ किंचि जमसुद्धं। तं सोहितु पसायं काऊण सयासया स-यणा ॥ २६॥

## परिशिष्ट ।

अ [ दे ] देखो इव; "चंदो ग्र" (प्राकु ७६)। अइ अ [ अति ] सामर्थ्य-सूचक प्रव्ययः जैसे—शह-वहइ; (स्अ १, २, ३,५)। अइउट्ट वि [ अतिवृत्त ] त्रातिगत, प्राप्त; ( स्त्र १, ५, १, १२)। अइंमुत्त देखो अइमुत्त ; ( प्राक्त ३२ )। अइकम षक [अति+क्रम्] गुजरना, 'देवचणस्त समझो भ्रइकमइ दुद्धरस्य रायस्त्य" (सम्मत्त १७४)। देखो अइक्कम = भ्रात+क्रम्। अइम्ख वि [ अतीक्ष्ण ] तीच्यता-रहित ; "श्रहनला वेयरणी" (तंदु ४६)। अइक्ल वि [ अनीक्ष्य ] भ्रदश्य; "भ्रद्दक्ला वेयरणी" (तंदु ४६)। ु श्रद्दगय वि [ अतिगत ] प्राप्तः; ''एवं चुंदिमइगत्रो गब्भे संवसइ दुविखन्नो जीवो" (तंदु १३)। अइट्ट वि [ अद्रष्ट ] जो देखा न गया हो वह ; ( हास्य १४६ ) । अइणीअ वि [ अतिगत ] गत, गया हुमा; ( सुख **२, १३ ) i** अइतेया स्त्री [अतितेजा] पत्त की चोदहवीं रात; (मुज १०, १४)। अइपाइअ वि [ अतिपातिक ] हिंसा व.रने वाला; ( सम्र २, १, ५७ )। अइपास एक [ अति+दूरा ] द्यतिशय देखना, ख्र देखना । घाइवासइ; ( स्य १, १, ४,६)। अइप्पमाण वि [ अतिश्रमाण ] १ तृप्त न होता हुन्ना भोजन करने वाला; २ न तीन वार से अधिक भोजन; ( विंड ६४७ )। अइट्पसंगि वि [ अतिप्रसङ्गिन् ] भ तेप्रसंग दोष वाला; (भ्रज्म १०)। अइय वि [ अतिग ] प्राप्त; ( राय १३४ )। अइर वि [दे] भ-तिरोहित; (पिंड ५६०; ५६१)। अइरेइय वि [ अतिरेकित ] घतिरेक-युक्त, भति प्रभूत; ( गय ७८ टी ) ।

अइवय सक [ अति + वृत् ] उल्लंघन करना । संकु---अइवइत्ता ; ( स्म २, २, ६५ )। अइवह एक [अति +वह् ] वहन करने में समर्थ होना। श्रइवहइ; ( सुत्र १, २, ३, ५ )। अइवाह सक [ अति + वाहय् ] बीताना, गुजारना । "सो भइवाहेइ दुन्नि दिगो" ( धर्मवि ३३ )। अइसंधण देखो अइसंधाण ; "भितगाणितिर्धणणं न कायव्यं'' (पंचा ७, २१)। अइसायण न [अतिशायन ] उत्कृष्टता, (चेइय ५३३)। अइसेसि वि [ अतिशोपिन् ] १ महिमान्त्रितः, २ समृद्धः, ज्ञान भादि के भतिशय से सम्पन्न; (सिट्ट ४२ टी)। अइसेसिय वि अितिशेषित रात, जाना हुणाः (वव १)। अईसार पुं [अतीसार ] रोग-विशेष, धंप्रह्मी रोग; (सुख १, ३)। अउ देखो आउ = स्त्री; "उल्लिखमो तमह्नो वसयागारो भउक्कामो" ( पव २५५ )। अउचित्त न [ औचित्य ] उचितपन; ( प्राफ़ १० ) । अउणतीसइ स्त्री देखो अउण-त्तीस ; (उत्त २६, २४०)। अउणप्पन्न देखो अउणापन्न ; ( जीवस २०५ )। अउणासिट्ट देखो अउण-सिट्ट ; ( सुन्न ६ )। अउमर वि [ अदुमर ] खाने वाला, भद्मकः; (प्राकृ २८)। अओग्ग वि [अयोग्य ] नातायक, ( स ७६४ )। अं छा दि ] स्मरण-द्योतक स्वव्यय, "छां दहत्वा माध-इलमा" (प्राकु ८०)। अंक पुन [ अङ्क ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२ )। अंककरेलुअ, °ग देखो अंक-करेल्लुअ; ( घ्राचा २, 2, 5, 4) 1 अंकदास पुं [अङ्कदास ] बालक को उत्संग में छेकर उप्तका जी बहलाने वाला नौकर; (सम्मत्त २१७)। अंकवाणिय देखो अंक-वणिय; (राय १२६)। अंकुस पुंन [ अङ्कुश ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४०)। २ पुं. घांकुशाकार खंटी; (राय ३७)।

पाइअसद्महण्णवी-अंकूर देखो अंकुर ; "सा पुरा विरतिमत्ता निगंकूरे विसे-१२०२ अंग पुं अङ्ग मगवात् आदिनाथ के एक पुल का नामः (ती १४)। २ न. लगातार बारह दिनों का उपवास; (संबोध ५५)। °ज देखो भ्यः (धर्मिव १२६)। °हर वि [ धर] अङ्ग-प्रन्थों का जानकार; (विचार ४७३)। अंगुलेयम हेलो अंगुलेयय ; (सुल २, २६)। अंच सक [अञ्च ] जाना । अवितः (पंचा १६, २३)। "अञ्च गह पूर्यणिस य", 'होधीए पारमंचह' (बृह ४)। अंचियरिभियं न [अश्चितरिभित ] एक तरह का अंजण पुं [ अञ्जन ] १ कृष्ण पुद्गक्त-विशेषः ( सुज्ज २०)। २ देव विशेषः (सिरि ६६७)। अंतद्भाण वि [अन्तर्धान] तिरोधान-इत्ती; (पिंड अंतगय देखो अंत मायः (वव १)। अंतन्भाव देखो अंत-भावः ( अन्म १४२)। अंतरपछी स्ती [अन्तरपछी] मूल स्थान से दाई गान्यूत की दूरी पर स्थित गाँव; (पन ७०)। अंतरमुहुत देखो अंत-मुहुत्तः (पंच २, १३)। अंतरापह पुं [अन्तरापथ] रास्ता का बीचला भागः अंतरीय न [अन्तरीप] द्वीप ; "सरवरिगहंतराले जिया-भवणां आसि अंतरीयं वं ( धर्मीव १४३ )। अंतरेण म [ अन्तरेण ] बीच में, मध्य में; (स ५६७)। अंत्र पुं [अन्त्र ] पांचर्वी नरक का चौथा नरकेन्द्रक— अंधार एक [अन्धकारय] स्नन्धकार-युक्त करना। कि भुवर्गां का - "मेह टक्ने सूरे ग्रंधारिज न अधिक वि [ अन्धित ] अन्ध बना हुआः (सम्मत्त १२१)। अंधिआ स्ती [अन्धिका ] चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति; ( उत्त ३६, १४०)। अधिहाय देखो अधिहामः (विड ५७२)। अंवर पुन [ अस्तर ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४४)। अंवरस पुंन [अम्बरस ] झाकाश, गगनः (भग २०,

अंस पुं [अंश ] विद्यमान कर्म, सता-स्थित कर्म; ं अंस इति संतकस्मं मन्नई" (कम्म ६, ६)। °हर वि [°धर] भागीदार; (उत्त १३, २२)। अंसु देखो अंसुय = ग्रंशुकः (पंच ३,४०)। अंसु पुं [अंशु ] किरण। °मंत, °वंत वि [ °मत् १ किरण वाला ; २ पुं. सूर्य ; (प्राष्ट ३५)। अंसु न [अश्रु] बाँस, नेल-रखा भंत, °वंत वि अंह पुन [ अंहस ] मल; "मउयं व बाहि मो शो निरंह सा अक्कत वि [अकान्त ] झिनिष्ट, झनमिलिष्ट्र, झनमितः अका स्ती [अका ] कुट्नी, दूती; (कुप १०)। अक्कूर पुं [अकूर] श्रीकृत्या के वाचा का नाम; (हिंक्स अम्बरहिणी देखो अम्बोहिणीः (प्राकृ ३०)। अक्खाउ वि [आख्यात] कहने वाला; (सूत्र १,१,३,१३)। अक्लित वि [ आक्षित ] सब तरफ से प्रेरितः (सिर्दे अक्लिव सक [आ+िक्षप्] झाक्रोश करता। झिक्ल अक्खुभिय देखो अक्खुहिय; (ग्रांदि ४६)। वंति ; (सिरि ८३१)। अक्लोड पुं [ आस्फोट ] प्रतिलेखन की किया-विशेष ; अखर्य पुं [दे] भूत्य-विशेष, एक प्रकार का दाहः अखोड देवो अक्लोड + प्रास्फीट ; (पव २ टी)। अगम पुं [ अगम ] १ वृत्त, पेड़; ''दुमा य पायना क्सला आ(१ अ)गमा विडिमा तक्" (दसनि १, २ वि. स्थावर, नर्ी चलने अगारग वि [ अकारक ] म्र कर्ता; (सम्मिन ३०)। अगिणि देखों अग्गिः (संचि १२)। अगुणासी देखों एगूणासी ; (पव २४)। अमा न [अग्रय] प्रकर्षः (उत्त २०, १५)। असा पुन [दे] र परिहास; २ वर्णन; (संचि ४७)। अम्म [अम्मूत, बहु; २ उपकार; (भाचानि २५५)। भाव न [भाव] धनिष्ठा-नजल अंभीहि पुं [ अम्भोधि ] समुद्र ; ( कुप २७१ ) ।

का गोतः; (जं ७—पत ५००)। भाहिसी देलो भहिसी; (उत्त १६,१)। ূ अग्गाहार पुं [ दे अग्राहार ] उच्च जीविका; ( सुख २, १३ )। अग्नि पुं [अग्नि] नाकावास-विशेष, एक नाक-स्थान; (देवेन्द्र २७)। भंत, वंत वि [ भत् ] भ्रिम वाला; (प्राकृ ३५)। हुत्त देखो होत्तः (उत्त २५, १६; मुख २५, १६ )। अग्गिल देखो अग्गिल = श्रशिल ; ( सुज २६ )। अग्गिह वि [अग्रिम ] अग्रवर्ती; (धिर ४०६)। अगोय वि आग्नेय ] अप्त (कोण)-सम्बन्धी; ( अणु २१५)। अन्य सक [आ-ब्रा ] सँघना । संकृ—अन्वेद्धण ; (सम्मत्त १४२ )। अग्घ पुं [ अर्घ ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२ )। २ पूजा; ( राय १०० )। अचल पुं [ अचल ] छठवाँ रह पुरुषः (विचार ४७३)। अचिरजुवइ देखो अइरजुवइ; (दे १, १८ धी)। अच्चग्गल वि [ अत्युर्गल ] निरंकुश, अनियन्तित; ( मोह 50)1 अञ्चणिया स्ती [अर्चनिका] श्रर्चन, पूजा; (राय १०८। अचा स्ती [ अर्चा ] १ शरीर, देह; ( सूत्र १, १३, १७; १, १५, १८; २, २, ६; ठा १—पत १६)। २ लेखा, चित्त-वृत्तिः ( स्त्र १, १३, १७; १, १५, १८)। ३ ऐश्वर्यं; (ठा ३, १---पत्न ११७)। अचासण पुं [ अत्यशन ] पन का बाहरवा दिन, दादशी तिथि; ( सुज १०, १४ )। अच्चुअ पुंन [ अच्युत ] एक देव विमान; ( देवेन्द्र १३५)। अच्चे अक | अति+इ | १ प्रतिकान्त होना, गुजरना । २ सक् उल्लंघन करना। अञ्चेदः ( उत्त १३, ३१; स्ब १, १५,८)। अच्चे एक [ अत्या+इ ] त्याग करवाना । श्रव्चेही ; (सूत्र १, २, ३, ७)। भच्छ सक [ आ+छिद् ] १ काटना, छेदना। २ खीं-चना । ग्रन्छे; (ग्राचा १, १, २, ३) । संक-अच्छित्तु; ( প্रावक २२५ ), अच्छेत्तुं ; ( पिंड ३६্८ )। अच्छ पुं [ अच्छ ] १ मेरु पर्वत; (सुज पू)। '२ नः तीन

वार भौटा हुआ स्वच्छ पांनी; (पिंड )। अच्छरा स्त्री [दे. अप्सरा] चुटकी, चुटको का श्रावाजः (स्म २, २, ५४)। अच्छोडिअ वि [ आच्छोटित ] पटका हुन्रा, मास्का-लितः (कुप ४३३)। अजिअ पुं [अजित] भगवान मिछनाय का प्रथम आवक; (विचार ३८८)। "नाह पुं नाथ नववा रुद्र पुरुपः (विचार ४७३)। अजियंघर पुँ [अजितघर ] ग्यारह रहीं में 'मार्ट्वा रुद्र पुरुष; ( विचार ४७१ )। अजीरण देखो अइन = अजीर्ण; ( विंड २७; पव १३१)। अजुय देखो अंडअ ; "पंच अजुयाणि इयाणे संत कोडीमो पाइक्कजयाया" ( सुख ६, १ )। अज्ञ वि [ आर्य ] १ निर्दोप; २ त्रार्य-गोत में उत्पन्न; ( गांदि ४६ )। ३ शिष्ट-जनोचित; "अजाई कम्माई करेहि रायं" ( उत्त १३, ३२ )। °खडड पुं [ 'खपूट ] ़ एक जैन घ्राचार्यः; ( कुप्र ४४० ) । अज्ञकालिअ वि [ अद्यकालिक ] घानकल का; ( घगु अज्ञण सक [अज्] उपार्जन करना । संक्र-अर्जी-णित्ताः ( स्त्र १, ५, २, २३ )। अज्ञविय न [ आर्जेव ] सरस्ता; ( स्म २, १, ५७ )। अज्ञाय वि अज्ञात । श्रनुत्पन्न ; "श्रजायस्त्रियरस्त्रवि एस सहावी ति दुग्घडं जाए" ( धर्मसं २७०)। अज्ञिड्डीय वि [ दे ] दत्त, दिया हुन्ना; ( वव १ टी ) अज्ञमत्थीअ देखो अज्ञमतिथय ; ( पन १२१ )। अज्ञक्तिपञ्ज वि आध्यातिमक । १ अध्यातम का जानकार ; ( अज्भ २ )। २ अध्यात्म-सम्बन्धी ; (स्अनि ६४)। अज्ञावसिय वि [अध्यवसित ] निश्चित ; (धर्मसं ४२५ )। अज्ञा े सक अधि। इ अध्ययन करना, अज्ञाञ । पढ़ना । इ.ज्यामि ; (सुख २,१३)। हेक-अजमाइउं ; (सुख २,१३)। अज्ञां सक [ अध्यापय् ] पढ़ाना । कर्म-अज्माइ-जइ; ( सुख २, १३ )। अजमारीव पुं [अध्यारीप ] भारोप, उपचार ; (धर्मसं ३५२: ३५३)।

अज्ञाच देखो अज्ञाअ = अध्यापय्। अज्ञानेदः ( सुख २,१३ )। वक्--अज्भावअंतः ( हास्य १२४ )। थाउभावग देखी अउभावय ; (दसनि १, १ टी )। अज्ञावण न [ अध्यापन ] पाठन; ( विरि २७ )। अज्मुसिअ वि [ अध्युषित ] भाश्रितः (पिंड ४५० )। अभावणा देखो अउभावणा ; "पसमो पसन्नवयणो वि-हिया रुव्वायामावयाकुरुलो" (संवोध २४)। अद्वणा स्त्री [ आवर्तना ] भावृत्ति ; ( प्राक्त ३१ )। अद्दमद्द वि [ दे ] निरर्थक, व्यर्थ, निकस्मा; (सुख ५,८)। अह पुं [ अर्थ ] संयम ; ( स्इव १, २, २, १६ )। अट्डंस वि [ अद्यस्त्र ] चन्ट-कोया ; (स्थ २, १, १५)। अहिदिहि स्त्री [ अष्टदृष्टि ] योग की आठ दृष्टियां, वे ये हैं:--भिला, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा भीरं परा ; ( सिरि ६२३ )। अहुय न अप्रक पाठ का समूह ; (वव १)। भहाणवह देखो अहाणउइ ; ( कुप्र २१६ )। अद्वारसग न [अष्टादशक] १ घठारह का समूह; (पंचा १४, ३)। २ वि. जिसका मूल्य अठारह मुद्रा हो वह ; (पय १११)। अद्वावय न [ अर्थपद ] ग्रहस्य ; ( दस ३, ४ )। अंद्रि पुं [ अस्थि ] १ इड्डी, हाड़; ''ऋयं ऋडी'' ( सूऋ २, १, १६)। २ फल का गुड़ी; (दस ४, १, ७३)। अद्विय पुं [ अस्थिक ] १ वृद्ध-विशेष ; २ न फल-विशेष, अस्थिक वृत्त का फल ; (दस ५, १, ७३)। अद्विह्मय पुं [ अस्थि ] फल का गुही ; ( पिंड ६०३ )। अड्डिश वि [ दे ] अगरोपित ; ( वव १ टी )। अहारसंग देखो अहारसग ; (पिंड ४०२)। अणइबुंहि स्रो [ अनतिवृष्टि ] षष्टि, वर्षा का अभाव ; ''दुविभक्खडमरदुम्मारिईइश्रइनुडी **अ**याइवुद्धी (संबोध २)। अणंतय न [ अनन्तक ] वस्त्र, कपड़ा ; (पव २ )। अणंस वि [ अनंश ] घाखरड ; ( धर्मसं ७०६ )। अणग्घ देखो अनघ; (कुप्र१)। अगलं थ [ अमलम् ] छातमर्थः ; ( भ्राचा २,५,१,७ )। अणवह वि [ अनवद्य ] निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध; ( प्राकु 28)1 अणहा स्ती [ अधुना ] इस समय ; ( प्राक्त ८० )। अणहुिह्य वि [ दे ] जिसका फल प्राप्त न हुआ हो वह

(सम्मत्त १४३)। अणादि देखो अणादे ; ( स ६५३ )। अणाभिग्गह न [ अनाभिग्रह ] मिथ्यात्व का एक भेद (पॅचं ४, २)। अयावेमि; अणाव सक आिनायय् मंगवाना (सिरि १४६)। अणाविअ वि [ आनायित ] मंगवाया हुन्ना ; £E; 45 ) | अणासण देखो अणसण; ( स्त्र १, २, १, १४ )। अणाहार पुं [अनाहार] एक दिन का (संबोध ५८)। अणिइण देखो अणिगणः (विचार २२)। अणिमिस न [ अनिमिष ] फल-विशेष ; ( दस ५, १, 1 ( 50 अणिया स्त्री [ दे ] धार, श्रग्र भाग, गुजराती में 'श्रगी' "संलाणियाइ पद्या" ( घर्मवि १७ )। अणिह वि [ अस्तिह ] स्नेह-रिहत ; ( स.अ १, २, २, 30) j अणुअंप सक [अनु-+कम्प्] दया करना । क्र--अणुअंप-णिज्ञ ; (हास्य १४४)। अणुअर वि [ अनुचर ] अनुसरण्-वर्ता ; (हास्य १२१) । अणुओग पुं [ अनुयोग ] सम्बन्धः ( गु १७ ) अणुकूलि वि [ अनुकूलिन् ] अनुकूल-कारवः "र्हथिर-जोगाशाकुलियाो भियाया" (संवोध ५) अणुक्तम एक अनुनक्तम् किम से यहना । भवि-भगावकिमस्सामिः (जीवस १)। अणुक्तमण न [ अनुक्रमण ] गमन, गति; ( स्त्र १, ५, २, २१)। अणुक्कुइअ वि [ अनुकुचित ] थोड़ा संकुचित; ( पव **६२)।** अणुग वि [ अनुग ] अनुसरण-कर्ताः; ( गच्छ ३, ३१ ) अणुगमिअ वि [ अनुगत ] धनुस्तः; ( कुप्र ४३ )। अणुगरण देखो अणुकरण ; ( कुप्र १७६ )। अणुग्चाय न अनुद्धात । गुरु प्रायिश्वतः ( दव १ )। अणुचरग वि [ अनुचरक ] सेवा करने वाला ; ( पव ६६)। अणुजत्ता स्त्री [ अनुयाता ] निर्गम, निःस्रण ; ( पिंड 55)1

अगुजाइ स्ती [ अनुयाति ] श्रनुवरणः; ( धर्मवि ४६ )। अणुजीच सक [ अनु + जीच् ] छाश्रय करना । छागु-जीवंति ; ( उत्त १८, १४ )। अगुजु ज सक [ अनु+युज् ] प्रश्न करना । कर्म-- अगु-जुजते ; (धर्मसं २९३)। अगुज्जा देखो अणोज्जा : ( क्राना २, १५,३ ) । अणुक्तिज्ञर वि [ अनुक्षयिन् ] क्रीस होने वाला; (वजा १२)। अ गूण्णा स्त्री [ अनुज्ञा ] १ प्टन-विषयक गुर्वाता-विशेष : ( अगु ३)। २ एवं के अर्थ का अध्ययन : ( वव १)। अगुताय ६क [ अनु+तापय् ] तपाना । हंक्-- अण्ता-वित्ता ; ( स्थ्र २, ४, १०)। अगुतावय वि [ अनुतापक ] पश्चात्ताप कराने वाला ; (स्म २, ७, ८)। अणुपन्न वि [ अनुपन्न ] मातः ; ( कुम ४०१ ) । अणुपयाण न [अनुप्रदान ] दान का वदला, प्रति-मध्या ; ( संबोध ३४ )। अगुपवन्न वि [ अनुप्रपन्न ] प्राप्त ; ( स्व २, ३, २१)। अगुपिहा देखो अणुपेहा ; ( द्रव्य ३५ )। अगुपुंख न [ अनुपुङ्घ ] मूल तक, अन्त-पर्यन्त; "त्र्यापुंत्रमावडंतावि भावया तस्य ऊषवा हु'ति" ( कुप्र ३३)। अगुपेहि व [ अनुप्रेक्षिन् ] चिन्तन-कर्ता ; (स्म 2, 20, 0) 1 अगुष्पवाद ुं [ अनुप्रवाद ] कथन ; (एस्र २,७,१३)। अगुर्वेश्रण न [ अनुवन्धन ] भ्रतुकूल वन्धन ; ( उत्त २६, ४४ ; सुख २६, ४५ )। अणुवंत्रणा स्त्री [अनुवन्धना ] श्रनुसन्धान, विस्मृत भ्रर्धं का सन्धान ; (पंचा १२, ४५)। अणुवद्ध वि [ अनुवद्ध ] १ अनुगत ; ( पंचा ६, २७) । २ पीछे वँघा हुआ ; (सिर ४४४)। अणुभव्य वि [अनुभव्य ] ग्रासन्न भव्य ; (संवीध ५४)। अणुमज्ञ एक [ अनु+मस्ज् ] विचार करना । संकृ---अणुमजित्ता ; (जीवस १६६)। अणुमर श्रक [अनु+मृ] क्रम से मरना, पीछे पीछे मरना । "इय पारंपरमरग्रे अगुमरइ सहस्तको जान" (पिंड २७४)।

अणुमाण न [ अनुमान ] १ अभित्राय-ज्ञान ; (स्त्र १, १३, २०)। २ अनुवार ; (तंडु २७)। अणुमिण सक [ अनु+मा ] भटवल से जानना । कर्म-अर्णुमिणिजइ ; ( धर्मसं १२१६ ), अर्गुमीयए; ( दसनि 8, 30 ) | अणुय पुं [अणुक ] धान्य विशेष ; (पन १५६)। अणुरंगि वि [अनुरङ्गिन् ] अनुकरण-कर्ता ; ( गुज्ज १०, ८)। अणुहृग देखो अणुहृय ; ( सुख ३६, १३० )। अणुचडिअ वि [ अनुपतित ] पीछे गिरा हुआ; (इम्मीर 以0)1 अणुवत्त व [ अनुद्वृत्त ] अनुत्पन्नः ( पिंड २८ )। अणुवत्तग वि [अनुवतक] श्रतुसरण वर्ती ; (स्त्र १, २, २, ३२)। अयुवत्ति वि [अनुवर्तिन् ] ऊपर देखो; (धर्मवि ५२ ; सह १०२)। अणुनहण न [ अनुदहन ] वहन ; "तवोवहार्यासुयाया-मगुबह्यां" (अ १३५)। अगुदादि देखो अणुवाइ=धनुपातिन ; (उत्त १६, ६)। अणुविस दक [ अनु+विश् ] प्रवेश करना। झणुविसंति; ( 'सक्ला ७७ )। अणुवीदत्तु } देखो अणुवीई ; (सम्र १, १२, २; अणुवीय } १, १०, १) । अगुवेध ) पुं [अनुवेध ] १ अनुगम, धन्वय, अगुचेह र सम्बन्ध ; (धर्मसं ७१२ ; ७१५)। २ संमिश्रण ; (पिंड ५६)। अणुद्वइय वि [ अनुत्रजित ] अनुस्त ; ( ४ ६८७ )। अणुट्वय पुं [अणुव्रत ] शावक-धर्भ ; (पंचा १०, 5)1 अणुट्ययण न [ अनुब्रजन ] अनुगमन ; ( धर्मीव ५४ )। अणुसंकम एक [अनुसं+क्रम्] अनुषरण करना। इ. गुसंकमंति ; ( उत्त १३, २५ )। अणुसंगिअ वि [ आनुपङ्गिक ] प्रासङ्गिक ; (प्रवि 秋) 1 अणुसंज देखो अणुसज्ज । अगुसंजंति ; ( पव ६८ ) । अणुसंघण १ न [ अनुसंघान ] १ गवेषया, खोज ; अगुसंधाण । ( संबोध ४४ )। २ पूर्वापर की संगति ; (धर्मसं ३०३)।

अगुसंभर सक [ अनु + स्मृ ] याद करना। अगुसंभरहः (दसनि ४, ५५)। अणुसरि देखो अणुसारि ; "प्रामायणप्रहारो भत्तो ्सतीइ पवयसागासरी" (संबोध ४)। अणुसुमर सक [ अनु + स्मृ ] याद करना । इणुसुमरइ; ( धर्मवि ५६ )। प्रयो – ऋगुसुमरावेइ ; ( धर्मवि ६५ )। अणुसुय अक [अनु + स्वप् ] सोने का अनुकरणा करना। श्रणसुयइ ; (तंदु १३)। अणोवद्गा वि [अनवद्य ] इनन्तः ( सम्र. १, १२, E)1 अण्णय देखो अन्नय ; ( धर्मसं ३६२ )। अण्णेस्य वि अन्वेषक ] गवेषक ; ( दव ७१ ) । अत्तब देखो अचय = अत्यय ; (प्राकृ २१.)। अत्तकम्म वि [ आत्मकर्मन् ] १ जिससे कर्म-बन्धन हो ्बहः; २ पुं आधादमं दोष ; (पिंड ६५) । . . . अत्थिकिरिआ स्त्री [अर्थिकिया] वस्तु का व्यापार, पदार्थ से होने वाली किया ; ( धर्मसं ४६६ )। अत्थणिऊर पुंन [ अर्थनिपूर ] देलो अनुद्धणिउर; (अगु:६६)। अत्थणिकरंग पुन [ अर्थनिपूराङ्ग ] देखो अच्छणि-उरंगः ( अगु ६६ )। अत्थमाविय वि [अस्तमापित् ] अस्त करवाया हुआ ; (सम्मत्त १६१)। अत्थसिद्ध पुं [अर्थसिद्ध] पत्त का दशवाँ दिवस, दशमी तिथि; ( सुज १०, १४ )। अत्थाणीअ वि [ आस्थानीय ] सभा-संबन्धी; ( कुप्र **95)** अद्न देखो अद्वण ; ( सिरि ३१० )। अदु अ [दे] १ अथवा, याः; (सम्र १, ४, २, १५; उत्त ८, १२ ; दसनू २, १४ )। २ अधिकारान्तर,का स्वक ; (स्थ १, ४, २, ७) अह पुन [दे] १ परिहास ; २ वर्णान ; (संन्नि ४७)। अहन्न देखो अहण्ण , ( सुख १, १४ ) । अद्धपेडा स्ती [अर्धपेटा ] सन्दूक के अर्ध माग के आकार वाली गृह-पंक्ति में भिकारन । ( उत्त २०, १६ ) । अद्धर वि [ दे ] प्रच्छन्न, गुप्त ; "तम्हा एयस्स चिहिय-मदर्डिओ चेव पिच्छामि, तस्रो राया तिष्विहिलरगो" (सम्मत्त १६१)।

अद्धाण पुं [अध्वन् ] मार्ग, रास्ता ; 'इवइ सलामं नरस्त भद्राणं" (सुख ८, १३)। °स्तीसय न [ शीर्षक] जहाँ पर संपूर्ण सार्थ के लीग आगे जाने के लिए एकत हो वह मार्ग-स्थान; (वव ४)। अधमण्ण ) वि [अधमणी] करजदार, देनदार; अधमन ∫ [धर्मवि १४६; १३५)। अधिगार देखो अहिगार ; ( स्अनि ५८)। अधिरोविञ वि अधिरोपित ] त्रारोपित ; "स्लाधि-रोविश्रो सो" ( धर्मवि १३७ )। अधीगार देखो अहिगार ; ( स्मिन १८० )। अधीय देखो अहीय ; (उत्त २०, २२)। अन्ना स्ती [दे ] माता, जननी; (देस ७, १६; अञ्चाहुत्त वि [ दे ] पराङ्मुख ; ( मुख २, १७ )। अन्नि वि [अन्यदीय ] परकीय ; "अन्नं वा अन्निं वा" (सूअ २, २, १)। अन्नुत्ति स्ती [ अन्योक्ति ] साहित्य-प्रसिद्ध एक प्रक्ष-ङ्कार ; (मोह ३७ ; सम्मत्त १४५)। अन्नूण वि [ अन्यून ] श्र-हीन ; ( धर्मवि १२६ ) । अपइट्ठिअ पुं [अप्रतिष्ठित ] १ नरक-स्थान विशेष ; (वेवेन्द्र २६)। देखो अप्पइद्विअ। अपकरिस पुं [ अपकर्ष ] हाल ; ( धर्मसं ⊏३७ ) । अपभासिय देखो अवभासिय = अपभाषित; (वव १)। अपुराजिया. स्त्री [अपुराजिता] १ भगवान मिहनाथ की दीना-शिविका; (विचार १२६)। २ पन्न की दशवीं रात ; ( सुज १०, १४ )। अपायावगम पुं [ अपायापगम ] जिनदेव का एक अति-शय ; ( संवोध २ ) ! अप्पइद्विअ वि [अत्रतिष्टित] १ अन्यतिबद्ध, २ ष्रारीरी, शरीर-रहित ; ( श्राचा २, १६, १२ ) । देखो अपइद्विञ । अपयोजक ] ग्र-गमक, ग्र-निश्चायक (हेतु); (धर्मसं १२२३)। अप्पजाणुअ वि [आतमञ् ] चातमा का जानकार; (प्राक्त १५५)। अप्पजाणुअ वि [ अल्पज्ञ ] अज्ञ, मूर्खं ; ( प्राक्त १८ ) । अव्यण्ण देखो अक्तम = भा+कम् । शव्ययग्रहः ( प्राकृ 1 ( 50

अत्पण्णुअ देखे। अप्पजाणुअ = घात्मज्ञ, घडवज्ञ ; ( प्राकृ १८) [ अप्पाह सक [ आ + भाष् ] संभाष्या करना । श्रृष्पाहइ ; ( प्राकु ७० )। अप्पाहणी स्त्री [ दे ] संदेश, समाचार ; ( पिंड ४३० )। अप्फोया स्त्री [दे ] वनस्पति-विशेष ; ( राय ८० टी ) । अद्यीय देखो अवीय ; ( चेंइय ७३८ ) । अव्बुय न [ अबुद ] जमा हुआ शुक्र और शोगित; (तंदु७)। अञ्भ सक [ आ+भिद् ] भेद व करना । श्रब्भे ; ( श्राचा १, १, २, ३ ) । अन्मद्व दलो अन्मतिथय ; "उ(१ म्र)न्मर्ठपरिन्नायं" ( विंड २८१ )। अन्सप्डल न [ दे ] उपधातु-विशेष, भोडल, अभ्रक ; ( उत्त ३६, ७५ )। अन्भवहरिय वि [ अभ्यवहृत ] मुक्तः ( सुख २, १७ ) । अञ्भवालुया स्ती [दे] प्रभ्रक का चूर्ग ; ( उत्त ३६, ७५ )। अन्महर पुं [दे] अभ्रक ; (पंच ३, ३६) अन्भास पुं [अभ्यास] गुणकार; (अगु ७४; पिंड ५५५)। अविमंतरुद्धि पुं [ अभ्यन्तरोधिवन् ] कायोत्सर्गं का एक दोष, दोनों पर के अंगुठों को भिलाकर भीर पृथियों को बाहर फ़ैलाकर किया जाता ध्यान-विशेष; (चेह्य ४८७)। अवभुवे सक [ अभ्युप+इ ] स्वीकार करता। अञ्भुवे-ज्ञामि ; ( ग्याया १, १६ टी – पत २०५ ) । अन्मोज्ज वि [अभोज्य] भोजन के श्रयोग्य ; (पिंड 1(038 अभयकरा स्तो [अभयकरा] भगवान ध्रमिनन्दन की दीचा-शिविका ; (विचार १२६)। अभिओग पुं [अभियोग] उद्यम, उद्योग; (विरि ·45)1 अभिगच्छ सक [ अभि+गम् ] प्राप्त करना । अभिग-च्छइ ; ( दस ४, २१ ; २२ ; ६, २, २ )। अभिगच्छणा देखो अभिगच्छणया ; (वव १)। अभिगम देखो अभिगच्छ । क्र-अभिगमणीय ; (स अभिगहणी स्त्री [अभिग्रहणी] माधा का एक मेद,

**ग्रहत्य-मृ**पा वचन ; ( संबोध २१ ) । अभिजात पुं [अभिजात ] पत्त की ग्यारहवाँ दिन ; ( सुज्ज १०, **१**४ )। अभिद्धिअ वि [ अभीष्ट ] अभिलिपित ; ( वज्जा १६४) । अभिणिवेसि व [ अभिनिवेशिन् ] कदाग्रही ; ( भज्भ १५७)। अभिणिसह देखो अभिणिसिह ; ( सुन्ज ६ )। अभिणिस्सव ग्रक [अभिनिर्+स्नु] निकलना | ग्रभिष्पिस्सवंति ; (राय ७४)। अभिधार सक [ अभि+धारय् ] १ चिन्तन करने ि २ ंखुला करना। म्राभिधारए; (दस ५, २, २५; उत्त २, २१), ऋभिधारयामो ; ( स्य २, १, १६) । वक् — अभिधारयंतः ( उत्तनि ३ )। ः अभिनिवेस एक [अभिनि+वेशय् ] १ स्थापन करना | २ करना । अभिनिवेसए ; (दस ८, ५६)। अभिनिव्वद्द अक [अभिनि + वृत् ] पृथक् होना । वक् -अभिनिव्वद्वमाणः (स्य २, ३,२१) अभिनिव्यद्द सक [ अभिनिर् + वृत् ] खींचना । संक्ष-िकोसाओं असि अभिनिव्वद्वित्ताः ( सूत्र २,१,१६)। अभिनिच्यागड वि [अभिनिच्यांकृत ] विभिन्न द्वार वाल (मकान); (वव १ टी)। अभिनिसद वि [ अभिनिःसट ] जिसका स्कन्ध-प्रदेश बाहरं निकल आया हो वह ; (भग १५--पत्र ६६२)। अभिनिस्सव देखो [ अभिणिस्सव ] अभिनिस्सवित ; ( राय ७५ )। अभिपबुद्व वि [अभिप्रवृष्ट ] बरसा हुन्ना ; ( ग्राचा २, ३, १, १)। अभिमुहिय वि [अभिमुखित ] संमुख किया हुआ; (स्मिनि १४६)। अभियागम पुं [अभ्यागम ] संमुख श्रागमन ; (सूत्र १, १, ३, २)। अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] संमुख प्राप्त ; (स्त्र्य १, ४, २, १८) । अभिरमिय वि [अभिरमित ] समुक्तः, ''जेगाभिरमियं परकलत्तं" ( धर्मवि १२५ )। अभिराम सक [अभि + रामय्] तत्परता से वार्य में लगाना। अभिरामयंति ; (दस ६, ४,१)। अभिक्यंसि वि [ अभिक्षपिन् ] सुम्दर रूप वाला, मनोन

हर ; ( आचा २, ४, २, १)। अभिवंदणा स्ती [ अभिवन्दना ] प्रणाम, नमस्कार ; (चेइय ६३६)। अभिविद्धि देखो अहिविद्धि ; (सुन्तं १०, १२ टी)। अभिवड्ढे सक [ अभि+वर्थय् ) बढ़ाना । अभिवड्ढेिहः (सुजा ६)। वक-अभिवब्देमाण ; (सुज्ज ६)। रंकु – अभिवड्ढेता ; (सुन्त ६)। अभिवत्त वि [ अभिव्यक्त ] याविर्भ्त ; ( धर्मतं ८८ )। अभिचुहि स्ती [ अभिवृष्टि ] वृष्ट, वर्षा ; ( पव ४० )। अभिवुड्हे देलो अभिवड्हे। मंइ—अभिवुड्हेत्ता; (सुन्ज ६)। अभिवेदणा स्त्री [ अभिवेदना ] इत्यन्त पीड़ा; ( स्त्र १, ५, १, १६) । अभिसंकण न [अभिशङ्कन ] शंका, वहम ; (संतेष 1(38 अशिसर सक [अभि + स] प्रिय के पास जाना। वक्त-अभिसरंत ; (मोह ६१)। अभिसेवि वि [ अभिषेविन् ] सेवां-कर्ता ; ( स्म २, ६, ४४)। अभिहाण न अभिधान । १ उचारण ; (स्त्रन १३८ )। २ कथन, उक्ति ; ( धर्मसं ११११ )। ३ कोश-ध्रन्य ; ( चोइय ७४ )। अप्रयधिङ्य पुं [दे अमृतघरित ] चन्द्रमा, चाँर ; ( कुप्र २१ )। अअरीस पुं [अमरेश ] इन्द्र ; (चेइय ३१०)। अंतवस्सा देखो अमावस्सा ; ( पंचा १६, २० )। शिमल वि दि आमिल ] अमिल देश में बना हुआ ; ( आवा २, ५, १, ५)। अमुस वि [ अमृष ] सचा, सत्य ; "अमुसे वरे" ( सूत्र १, १०, १२)। अमोह पुं [ अमोघ ] १ सूर्य-विम्य के नीचे कर्मा २ दीखती श्याम च्यादि वर्षी वासी रेखा ; ( अग्रा १२१ )। २ पुन. एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १४४ )। अस्मीगङ्या स्तो [दे] संमुख-गमन, स्वागत कर के हिए समने जाना ; "राया स्यमेंत्र अम्मोगइयाए निरमधो" ( इस २, १३ )। अयंतिय वि [अयन्तित ] अनादरणीय ; ( उत्त २०, ४२)।

अयकरय पुं [ अयकरक ] एक महाप्रह ; ( सुज २० )। अरइ स्त्रो [ अरति ] अरी, मसा ; ( ग्राचा २,१३,१ )। अरणण वि [ आरण्य ] जंगल में रहने वाला ; ( सूत्र 2, 2, 2, 28)1 अरवाग पुं [दे] एक अनार्य देश, अरव देश; (पव २७४)। अरय पुंन [ अरजस् ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४१)। अरस न [ अरस ] तप-विशेष, निर्विकृत ता; ( संबोध 以写)1 अरह देखो अरिह = म्रह् । भरहइ ; ( प्राक्त २५ )। अरहट्टिय वि [ अरघट्टिक ] अरहट चन्नाने वाला ; (कुप्र ४५४)। अरहणा स्त्री[अर्हणा] १ पूजा; २ योग्यता; (प्राकृ २५)। अरहन्न पुं [ अहँन्न ] एक जैन मुनि का नाम ; ( सुख २, ६)। अरि देखो अरे ; (तंदु ५० ; ५२ टी )। अरिअल्लि पुंस्ती [ दे ] न्याम, शेर ; ( दे १, २४ )। अरिजय पुं [ अरिञ्जय ] १ भगवान ऋषभदेव का एक पुत ; २ न. नगर-विशेष ; (पउम ५, १०६ ; इक ; सुर ५, १०३)। अस्डि पुं [अस्षि ] १ इत्त-विशेष ; (पपण १)। २ पनरहवें तोथ कर का एक गण्धर ; (सम १५२)। ३ पुंन. एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। ४ न. गोल-विशेष, जो मायडव्य गोल की शाखा है; (ठा ७)। प्रत की एक जाति ; (उत्त ३४, ४ ; सुपा ह)। इ फल-विशेष, रेठा; (पराया १७; उत्त ३४,४)। ७ अनिष्ट-स्चक उत्पात ; ( आच्ं)। °णेमि, °नेमि पुं [ °नेमि ] वर्तमान काल के नाईसवें जिन-देव ; ( सम १७; अंत ५; कप्प; पडि)। आरिट्टा स्वी [ अरिष्टा ] कच्छ-नामक विजय के राज-धानी; (ठा २,३)। अरित्त न [ अरिता ] पतवार, कन्हर, नाव की पं छे कां डांड, जिससे नाब दाहिने-वाये घुमायी जाती है; (धर्मवि १३२)। अरिरिहो म [ अरिरिहो ] पाद-पूरक म्रन्थयः ( हे २, २१७ )।

अरिहणा देखो अरहणाः; ( प्राकृ २८ )। अरु वि [ अरुज् ] रोग-रहित ; ( तृंदु ४६ )। अरु देखो अरूच ; ( तंदु ४६ )। अंशरंतुद वि [ अरुन्तुद ] १ मर्म-वेधक ; २ मर्म-स्पर्शी ; "इय तदरं तुदवायावागोहिं विधियसंग्रावि" (सम्मत्त 秋与)1 अरुण पुंन [ अरुण ] १ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १३१)। °प्पभ पुं [ °प्रभ ] १ अनुवेखन्धर-नामक नागराज का एक आवास-पर्वतः २ उस पर्वत् का निवासी देव ; (ठा ४, २---पत २२६)। कृष्य पुद्रस-विशेष ; ( मुज २० )। अरुणिम पुंस्री [ अरुणिमन् | काक्षी, रक्तता ; "वाचि-पछवारु ियमरमधीयं" (सुपा ५८)। अरे अ [ अरे ] इन अथों का सूचक अन्यय;-१ आतिए; २ विस्मय, द्याक्षर्थ ; ३ परिहास, ठट्टा ; ( संद्भि ३८ ; ४७ )। अरोग्ग ) देली आरोय = आरोग्य ; ( आचा २, १५, √अरोय ∫ २)। ः अलं च [ अलम् ] चल्हार, भूषा ; ( सूचनि २०२ )। अलंकार पुं [अलङ्कार] १ शास्त्र-विशेष, साहित्य-शास्त्र ; ( विरि १५ ; विक्बा २ )। २ पुंन एक देव-विमान : (देवेन्द्र १३५)। अलावणी स्त्री [ अलाबुवीणा ] वीषा-विशेप ; ( प्राकृ ३७)। अलि पुंस्ती [ अलि ] वृश्चिक राशि ; ( विचार १०६ )। अळिद्य पुंन [ आलिन्दक ] धान्य रखने का पात-विशेष; (असु १५१)। अहींग देखों अलोग ; ( द्रव्य १६ )। भवउज्भ° देखा भववह । अवंगुण सक [ दे ] खोजना। भवंगुग्रेज्जा ; (भाचा 2, 2, 2, 8)1 🔍 अवंति पु [ अवन्ति ] भगवान त्रादिनाथ का एक पुतः ; (ती १४)। अवकृष्य सक [ अव + कल्पय् ] कल्पना करना, मान

लेना। अवकप्पतिः (स्म १, ३, ३, ३)।

153

१२)।

अविकिदि स्त्री [ अपकृति ] अपकार, अ-दित ; ( प्राकृ

अवक्कंत पुं अवकान्त । प्रथम नरक-भूमि का ग्यारहवीं

नरकेन्द्रक-नरक-स्थान विशेष ; (देवेन्द्र १)। अवम्कसण न [ अपक्रमण ] अनतरण ; "उत्तरावयक-मण्" (भग.६, ३३)। अवक्कय वि [ अपस्त ] जिसका ऋहित किया गया हो वह ; ( चंड )। अवक्लर पुं [ अवस्कर ] पुरीय, विष्ठा ; ( प्राकृ २१ )। अवग पुंत [दे अवक ] जल में होने वाली वनस्पति-विशेष ; ( सूत्र २, ३, १८ )। अवगहण न [ अवग्रहण ] निश्चय, अवधारण ; ( पव २७३ )। अवगारय वि [अपकारक ] अपकार-कारक ; (स **€**E∘)| अवगारि वि [ अपकारिन् ] जपर देखो ; ( स ६६० )। अवगूहाविय वि [ अवगूहित ] त्राश्केषित ; (स ६९६)। अवश्य वि [ अवाच्य ] १ बोलने को अथोग्य ; २ बोलने को अशक्य ; (धर्मसं ६६८)। अविचिज्ञा देखो अवचीय ; ( सूत्र्यान २०५ )। अवजिल्म पुं [ अपजिह्न ] दूसरी नरक-पृथिवी का भाठवाँ नरकेन्द्रक-नरक-स्थान विशेष ; (देवेन्द्र ६)। अञ्चल्फ सक [दूश्] देखना ; (संनि ३६)। अवजन्माण ) पुन [ अपध्यान ] दुध्यान ; "चउव्विहा ∫ ग्रवज्भायो" (आक्र २८६; पंचा १, २३ ; संबोध ४५ )। अवह अक [ अप + वृत् ] पीछे हटना । अवहर ; (प्राकृ ७२)। अवद्वंभ पुं [अवद्यम्म] हदता, हिम्मत ; (धर्मवि १४०) | अवद्वंभ देखो अवडंभ । कर्म-अवद्वर्भित ; (स ७४६)। अवदुद्ध वि [ अवष्टक्य ] रोका हुमा ; ( द्रव्य २७ )। अवर्डमण ) न [अवष्टमन ] अवलम्बन, सहारा ; े (स ७४६ हि ; ७४६)। अवद्वहण अवद्विञ वि [ अवस्थित ] १ अवगाइन करके स्थित ; (सूत्र १, ६, ११)। २ कर्म-वन्ध विशेष, प्रथम समय में जितनी कर्म-प्रकृतियों का बन्ध हो दितीय आदि समयों में भी उतनी ही प्रकृतियों का जो बन्ध हो वह; ( ५च ५, १२)। अवड्डा स्त्री [दे] कुकाटिका, घट्टी, गर्दन का ऊँचा हिस्सा ; (भग १५—पत ६७६)।

अवणण देखो अत्रणयण ; (पिंड ४७३)। अव्णाम पुं [अवनाम] ऊर्थ्य-गमन, ऊँचा जाना; "तुत्राए गामावर्षा मव्य" ( धर्मसं २४२ )। भवणीयवयण न [अपनीतवचन] निन्दा-यचनः (आ १२, ४, १, १)। अवतंत पुं अवतंत्त मेर पर्वनः ( मुलन ५ )। अवतासण न [अवदासन ] डा । ; ( म्व ७३ टी )। अवर्थम देखो अवर्ठम। संक-अवर्थभिय; (चेइय ४८१)। अवदाण न [अवदान] शुद्ध कर्म ; (ती १५)। अवश्रंसि वि [ अद्ध्वंसिन् ] विनाग-नारकः; ( उत्त ४, 9)1 अत्रधारणा स्त्री [अञ्चधारणा] धीर्घ काल तक याद रलमे भी शक्तिः ( मम्भन्त ११८ )। अन्यंगुण । भव दि ] खांचना। अंग्यंगुणे; (स्अ अवपंगुर १, २, २, १३), अव्यव्यु<sup>के</sup>; (दस ५, १, १८)। अवपूर नक [ अव + पूरम् ] पूर्ण करना। अवपूरंति; ( 4 984 ) ] अन्रपेक्ख मक [अन्त्रम+ईभ् ] स्रोमकीकन करना। ध्यवपेक्खहः ( उत्त ६, १३ )। अवभास पुं [ अवभास ] कान; ( धर्मसं १३३३ )। अवभासण वि [अवभासन ] प्रवाश-कर्षाः (सुख १, ४० )। अवयाय वि अवदात निर्मलः ( निरि १०२७ )। अवयार पुं [ अवतार ] ममा शः ( पव ८६ )। अवयारण न [ अवतारण ] उनाम्नाः ( निर् १००४ )। भववारव देवो अवगारय ; ( म ६६० )। अवरदिषखणा देखो अवर-दाहिणा; ( ग्व १०६ )। अवरद्भिग ि [ अपराधिक ] १ अः । श्री, दोषी; २ पुं. ज ग-स्फोट; ३ सर्गीद-दंग; (पिंड १४)। अवरा स्ती [अपरा ] श्रिम िशा; (पन १०६)। अवराहिङ वि [ अवराधिन् ] श्र राषी; ( प्राकृ ५० )। अवस्त्र देलो अनुवनः ( प्राकृ ८५ )। भवलंबणया स्ली [ अवलस्वनता ] घवमह-शाव; (गांदि १७५)। अवलित्त वि [ अवलित ] व्यामः (स्त्र्य १, १३, १४)। अवस्तुअ देखो अञ्चल्लय ; ( आवा २, ३, १, ६ )।

अवलेह पुं [ अवलेह ] चारन; ( वज्जा १०४ )। अवलोयणी ÷ही [ अवलोकनो ] देवी-विशेष; ( सम्मत्त 160)1 अन्नवह नक [अग्नवह् ] बाहर फेंक्ना, दूर हटाना 🏃 वर्म-- अ उन्भह ; ( पंचा १६, ६ । । अववाइअ वि [ आपवादिक ] अपवाद-संबन्धी ; (श्रष्टमः । १०५)। अवस वि [ अवश ] श्रकाम, श्र नच्छु ; (वर्ममं ७००)। अवसंकि वि [अपशद्धिन् ] अवसः या-वर्ताः ( सम् १, १२, ४)। अवस्पण वि अवस्त्र | निम्य ; "नागी जहा पंक-जलावसंपचा। ( उत्त १३, ३० )। अवसञ्ज न [अगसञ्ज ] वा । यहर्षे ; ( संदि १५६ ) । अवसावणिया स्त्री [अवस्वापनिकां] सोकान वानी विद्या: (धर्मच १३४)। अवसित्त वि शिक्षांसित | नीना हुआ ; (रंभा ३१)। अवस्त्रिका देखा अवस्तिका ; ( नंबोध ४८ । अवस्ताअ देशे अवसाय ; (१८%)। अवह मि अवह निर्धे बन्ता, य-चालू, बंध ; "ग्रोम-ांप्यणीह अनहो इमाइ जाओ तस्रो य निदिपहो" ( धमवि 848 ) 1 अवहर नक [अप+इ] पित्याग वरना। संक्र—अब-हर्ड ; ( सम्र १. ४, १. १७ )। अवहाड सक [दे] त्राकोत करना। अवहाडेमिं; (दे १, ४७ टी )। अबहाडिआ। [दे] उत्कृष्ट, जिन पर काक्रोश किया गया हो वह ; (दं १, ४७)। अत्रहार पुं [ अद्रश्वार्थ ] घुव रा श, गणित-प्रविद्ध रा श-विशेष ; ( धुज्ज १०. ६ टी )। अवहाविआंव [अवधावित ] गमन के क्रिये प्रेरितं; (भार ४३४)। अवहिद्व न [ दे ] मैथुन, संभोग ; ( सूत्र १, ६, १० )। अत्रहिय ि [ अपहित ] श्र-हि ः ; ( चंड )। अवहिय न [ अवधृत ] द्यवधारमा ; ( वव १ )। अवह ला स्नी [ अवहेला ] अनादर ; ( सिरि १७६ )। अवहृद ।व [ अवधृत ] मार भगाया हुआ; (संबोध ५२)। अत्रहेडग । पुंन [अवहेटक ] ष्राधे ।सर का दर्द , अबहेड्य 🗸 घाषाबीबी रोग ; ( उत्तनि ३ )।

अवहेलण वि [ अवहेलन ] उपेक्षा करने वाक्षा : ( सूत्र २, ६, ५३)। अवहोडय देलो अवओडग ; "धे ददो अवहोडएग्ग" तः ( ब्रेख २, २५ )। अवहोमुह वि [ उभयमुख ] दोनी तर्भ मुँद वाला ; ( शक्त ३० : । अवाय पुं [आाप ] पानी का छागमन ; ( श्रा २३ )। अवाय वि [ अवाय ] भाग्य-एहित ; ( श्रा २३ )। अवाय ि [ अगाग ] वृत्त-गहित ; ( श्रा २३ )। अवाय वि [अपाक ] शा-रहित ; ( श्रा २३ )। ु अजाय पुं [अजाय ] प्राप्ति : (श्रा २३)। अविअ त्र बिपच विशेषा-स्वक व्यव्ययः ( व्या ७, २१)। अविकंप व [ अविकस्प ] निश्चन ; ( पंना १८, ३५)। अविगष्यग वि [ अविक षकः ] १ वि∗ल्प-सहतः; २ नः कल्यानाइत प्रस्त ज्ञान ; ( धर्मने ७४० )। अविणयवई स्त्रो [ दे ] घ्रानी, कुलग्र ; दं १. १८)। ر अत्री त्रखो अवि ; ( उत्त २०, ३८ )। अवेह रखो अवेक्ब = अव+ईत्। अवहर ; ( सम्र १, ३, ३,१)। अरुवंगन [अरुवङ्ग] १ पूर्णध्रां पूरा गरीर ; २ वि. द्यावकल, अन्युन, संपूर्ण; 'पर इयऋवंगधोयसिय-वनगरा ' (धर्माव १७; १५)। अव्यक्तव्य वि र् अवक्तव्य रे ग्र-वचनीय ; २ पुं. वर्म-बन्त-विशोप, जब जीव सवधा : म्- न्न -र हेन हो हर फिर जो कर्म-बन्ध करे वह ; ( पन ५. १२ )।। अव्यक्तिचारि वि अव्यक्तिचारिन् ऐका न्तक ; (पैना २, ३७)। अठत्रय न [ अठाय ] 'च' ग्रादि निपातः; (चेहय ६५३)। अन्या स्त्री [अर्याक्] पर सं भिन्न ; "यो इन्वाए यो ्षागः" (सूम २, १,६)। भे अठेताबाह पुंन [अन्यादाध] एक देव-वगान ; (वेवेग्द्र १४/)। असंखद स्त्रीत [दे] कस्नह, सन्ना; "जस्य य सम-ग्गीगामसंबदाई गन्छ म्य नेव विश्वति" (गच्छ ३, ११), स्रो—ेंडी : (पन १०६)। सर्तमंत पुं [असंभ्रान्त] प्रधण न्यक का छठवाँ नर-

देन्द्रक-नाक-स्थान विशेषः (देवेन्द्र ४)।

असउभाय पुं [अखाध्याय] भन्न्याय, वह कान जिसमें पटन-भाउन का निषेध किया गया है ; (गच्छ ३, ३०)। असणि पुंछी अर्शनि । १ एक प्रभा की निक्ती; ( सुक्त २०)। २ पुं. एक न्यन-स्थानः ( देवेन्द्र २६ )। असणी स्त्री [ अशनी ] जिध्वा, कीम ; "द्यवहायाहयी कम्माया मोध्यां तह द्यार बंभं च" ( सुख २, ४२ )। असलील वि [ अऋरोल ] कसम्य भागा ; ( भीह ८७)। असवार पुं [ अश्ववार ] घुडमगर ; ( धर्मवि ४१ )। असाङभूइ पुं [अपाङभूति ] एक जेन मुन; (विंड ४७४ )। असालिय पुंस्रो [ दे ] ५५ की एक जात; (सूप्र २, ३, २४)। असित्य न [अ.सिक्य ] त्रारा को हर हाथ या वर्तन वा कपड़े स छा हुआ धावन ; ( बाह )। असिसुई छ। [अशिम्बा] शिशु-गहित स्त्री ; (प्राकृ २५)। अलंहिंग वि [ अशोतिक ] घस्सी वर्ष की उम्र वाला ; (तंदु १७)। असोअ । ६ [अशोक ] १ वेब-विशेष ; (राय ८१)। अक्षीम र पुन. एक देव-विभान ; (देवनद्र १४२)। ३ शक्त काद इन्द्रों का एक क्राभाव्य विमान ; (वेन्द्र २६३)। 'चिंडसय पुन [ 'स्वतंसक ] नीधर्म दंवक्षोक वा एक विनान ; (गय ५६)। अस्स न [ अस्र ] १ अश्रु, अांस् ; २ रुधिर, जून ; ( प्राकु २६ )। अस्सवार दर्वा असवार ; ( सम्मत्त १४२ )। अस्सादण देखा अस्सायण ; ( सुज १०, १६ )। अस्सासण पुं [ आश्वासन ] एक महाप्रः; (मुज २०)। अस्सु पुंन [ अश्र ] द्यांस; "ग्रस्स्" ( संदि १७ )। अस्सोई स्ती [ आश्वयुजो ] च्राश्चिन मान की च्रमावस; (सुज १०, ६ टी )। देखो आसोया। अहकमा देखा अहेकमा ; ( पिंड १३५ )। अहलंद न [यथालन्द ] भेन रात का समय; (पन ७०)। अहलींद रेखो अहा जंदि ; (पव ७०)। अहालंद वि विधालन्द विधानुहात (काम ), इन्छा-नुमाः (समय) ; (आजा २, ७, १, २)। अहालंदि पुं [ यथालन्दिन् ] 'यथाजन्द' भनुष्ठान इसी

माका मन्दि (पव ७०)।

अहिकांखि देखो अहिकांखिर ; ( सूत्र १, १२, २२ )। अहिकार देखो अहिगार ; ( उत्त १४, १७ )। अहिछत्ता स्ती [ अहिच्छता ] नगरी-विशेष, कुरुजंगन देश की प्राचीन राजधानी ; (सिरि ७८)। अहिजाण ( शौ ) देखो अहिण्णाण ; ( प्राकृ ८७.)। अहिंदु सक [अधि+छा ] करना। श्रहिटुए; (दस ६, ४, २)। अहिंद्रण देखो अहिंद्राण ; (पंचा ७, ३३)। अहिद्वायग वि [ अधिष्ठायक ] श्रध्यक्त, श्रधिपतिः ( कुप्र २१६)। अहिठाण न [ ऋधिष्ठान ] भ्रयान-प्रदेश; (पत्र १३५)। अहिणंदि वि [अभिनन्दिन् ] त्रानन्द मानने वासा ; (स ६७७)। अहिणी स्त्री [ अहि ] नागिन; ( वजा ११४ )। अहिपड सक [अभि + पत् ] सामने ग्राना। ग्राह-पडंति; (पव १०६)। अहिपास सक [ अधि + दूश ] १ प्रधिक देखना। समान रूप से देखना। ऋहिपासए; (स्अ १,२,३,१२)। अहिमार पुं अभिमार ] वृत्त-विशेषः "एगं श्रिहिमार-दांक्यं अग्गी" ( उत्ति ३ )। अहिरम देखो अभिरम। वकु-अहिरमंतः १५४)। अहिरिअ देखो अहिरीअ ; ( पिंड ६३१ )। अहिवड अक [ अधि + पत् ] चीया होना। वकु---"एवं निस्वारे मागुप्तनामें जीविए अहिवडंते" (तंदु ३३)। अहिवबृढि ) स्त्री [ अभिवृद्धि ] उत्तर प्रोष्ठपदा नज्ञल अहिवद्धि 🕽 का अधिष्ठाता देवता ; (सुज १०, १२; जं ७-पत ४६८ )। अहिवल्ली स्त्री [ अहिवल्ली ] नाग-बल्ली; (बिरि ८७)। अहिवासि वि [अधिवासिन् ] निवासी ; (चेदय 850)1 अहिवासिअ वि [ अधिवासित ] सजाया हुन्ना, तय्यार किया हुआ; (दस ३, १ टी)। अहिसंका स्त्री [ अभिशङ्का ] भय, डर; ( स्त्रा १, १२. अहिसंधारण न [ अभिसंधारण ] अभिप्राय ; ( पंचा 8, 38) अहिसम्कण पुन [अभिष्वध्कण] संमुख गमनः (पवः २)। अहिसाअ देखो अक्तम = भा + कम् । अहिसाअह ; (प्राक्त ७३)। अहीय देखो अहिय = भ्रधिक ; (पव १६४)। अहीलास देखो अहिलास ; "देहिम अहिलासो" (तंदु ' ४१)। अहिला (पै) देखो अहुणा ; (प्राक्त १२७)। अहेकम पुन [अधःकर्मन् ] १ श्रधो-गति में से जाने वाक्षा कर्म ; २ भिन्ना का श्राधाकर्म दोप ; (पंड ६५)। अहो भ्र [अहो] दीनता-सूचक भ्रव्यय ; (भ्रगा १६)।

## श्रा

आ द्य आ ] नीचे, प्रधः ; (राय ३५, ३६)। आअद् देखो आगय ; (प्राकृ १२ ; संन्नि ह )। आइ वि [ आदिन् ] खाने वास्ता ; ( पंचा १८, ३६.)। ) स्त्री [दे] १ देवता-विशेष, कर्ण-आइंखणा आ**इंस्र**णिया े पिशाचिका देवी; (पव २; आइंखिणिया ) टी--पल १८२; वृह १)। डोम्बी, चांडासी ; (बृह १)। आइंच देखो अक्रम = मा+क्रम्। न्नाइंच**इ**; (प्राक्तः ७३)। **ऋारंचवार** पुं [ आदित्यवार ] रविवार; (कुप्र ४११) । आइंचिय वि [ आदित्यिक ] श्रादित्य-संवन्धी ; (स्त्र्यनि ८ ही )। आर्ड्डिय वि [ आकृष्ट ] खींचा हुन्ना ; (हम्मीर १७)। आइएण देखो आइश्च = (दे); (तंदु २०)। आइत्थ न [ आतिथ्य ] चितिथ-सत्कार; ( प्राकु २१ )। आईसर पुं [ आदीश्वर ] भगवान भूषभदेव ; ( छिरि ५५१)। आउंट श्रक [ आ + कुञ्च् ] सकोचना ; प्रयो - संकृ---आउंटाचित्तुः ; ( पव ५:)। आउंटण न [ आकुण्टन ] म्रावर्जन ; (पंचा १७, १६)। आउच्छणा स्त्री [ आप्रच्छना ] प्रश्न ; ( पंचा १२, २६)। आउच्छा स्ली [ आपृच्छा ] आहा ; ( कुप्र १२४ )। े वि [ आदूत ] भादर-युक्तः; ( पिंड ३१६: आउट्ट आउद्धिक ∫ पव ११२)। आउद्दिम वि [ आकुट्ट्य ] कूट कर दैठाने योग्य, ( जैसे सिक्के में अकर); (दसनि २, १७)।

```
आउद्दिया स्त्रो [आकुद्दिका ] पास में भ्राकर करना ;
  (पचा १५, १५)।
आउत्थ वि [ आतमोतथ ] ग्रात्म-कृत ; (वव ४)।
्आउल्लय न [दे] जहाज चलाने का काष्ठमय उपकरण ;
  आउस्स पुं [ आक्रोश ] दुर्वचन, ग्रसम्यं वचन ; ( स्ंग्रे
   ( सिरि ४२४ )।
    १, ३, ३, १万) 1
  आएस वि [ ऐष्यत् ] द्यागामी, भविष्य में होने वाला ;
    (स्म १, २, ३, २०)।
   आएस पुं[आदेशं] १ अपेक्ताः; २ प्रकार, रीतिः;
    ( गांदि १८४)। ३ वि. नीचे देखो ; (पिंड २३०)।
   आएसिय वि [ आदेशिक ] १ म्रादेश-संबन्धी; २ विवाह
     आदि के जिमन में बचे हुए वे खाद्य-पदार्थ जिनको
     अमर्जी में बाँट देने का संकल्प किया गया हो ; (पिंड
    आओग पुं [ आयोग ] अर्थोपाय, अर्थोपार्जन का साधन ;
      (सूत्र २, ७, २)।
  अांत वि [अन्त्य] अन्त का ; (पंचा १८, ३६)।
     आकंपिय वि [आकम्पित ] भाविति, प्रसन्न किया
       हुम्रा ; (पिंड ४३६)।
      आकड्ढिय वि [दे] बाहरः निकाला हुआ ;
       · पुट्यं व वच्छ तीए निव्मिच्छिया ता घरिन्तु गलयम्मि ।
         पिन्द्यमञ्जसोगविषायादारेखाकि इट्या कित्।"
                                      (धर्भवि १३३)।
       आकदि देखां आकिदि ; (संवि ६)।
   ् आकिहि स्त्री [आरुष्टि] स्नाकर्पण ; (धर्मवि १५)।
       आकोस देखो अकोस = भाकोशः (पंच ४, २३)।
       आगम पुं [ आगम ] १ समागम ; (पंच ५, १४५)।
         २ ज्ञान, जानकारी ; "चोद्द विज्ञाठाणाणं त्र्यागमे कए"
        आगम सक [ आ + गम् ] प्राप्त करना। संक - आग-
          (सुख २, १३)।
          मित्ता ; (सूत्र २, ७, ३६)।
         आगमिथ वि [ आगमित ] विदित, ज्ञात ;
                                                 ''तस्थ
           📭 च्छ्रंतो स्रागमित्रो" (सुख १,३)।
         आगरिस सक [ आ+कृष् ] खींचना । वकु—आगरि-
           संत ; (धर्मसं ३७२)।
       । आगरिसण न [ आकर्षण ] खींचाव ; (सम्मत्त २१५)।
          आगह देखो आगाह। संक आगहरत्ताः (दस ५, १, ३१)।
```

आगासिया स्त्री [आकाशिकी ] आकाश में गमन करने की लिब्ध---शक्ति ; (सूत्र्यनि १६३)। आगाह सक [अव-गाह्] भ्रवगाहन करना, स्नान करना । आगाहइत्ता ; (दस ५,१,३१)। आधंस सक [आ + घृष् ] विसना, थोड़ा विसना। आवं-सिज ; (ग्राचा २, २, १, ४)। आंबंस वि [ आवर्ष ] जल के साथ घिंस करें जो पिया जा सके वह ; (पिंड ५०२)। आघविय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत ; (भ्राणु २०)। आघाय वि [ आख्यात ] १ उक्त, कथित ; ( स्त्र १; १३, २)। २ न. उक्ति, कथनः ( सूझ १, १, २, १)। आघाय पुं [ आघात ] १ एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र २६)। २ विनाश ; ( उत्त ५, ३२ ; सुख ५, ३२)। आचाम सक [ आ⊹चामय् ] चाटना, खाना। वकृ-आचामंत ; (कुष्र ३६)। आजत्थ देखो आगम + भ्रा = गम्। भ्राजत्थेह ; (प्रांकृ आडंवर पुं [ आडम्बर ] वाद्य-विशेष, पटह ; ( अगु १२५)। आढत्तिअ ) वि [आरब्ध] प्रारंभ किया हुआः आढविअ र् (मंगल २३; चेइय १४८)। आढा स्त्री [ आद्र ] संमान ; (पव २—गाथा १५५ ; संबोध ५५)। आर्गंदः पुं [ आनन्द ] १ अहोराल का सोलहवाँ मुहूर्त ; (सुज्ज १०, १३)। २ एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३४)। आणह वि [ आनष्ट ] सर्वथा नष्ट ; ( उत्त १८, ५० ; सुख १८, ५०)। आणत्थ न [ आनथ्ये ] स्रनर्थता ; ( समु १५० )। आणय पुंन [ आनत ] एकं देव-विमान; (देवेन्द्र १३५)। आणचणिय वि [ आज्ञापनिक ] श्राज्ञा फरमाने वाला ; ('राय २५)। आणाव ( ग्रप ) सक [ आ + नी ] क्षाना । श्राणावद ; .. ( प्राकृ १२० )। आणावण न [ आनायन ] दूसरे से मँगवाना ; ''सय-माणाययो पदमा बीया आगावयोग अन्नेहिं" (संबोध आणिक न [दें] तिर्येक् मैथुन ; (दें १, ६१)।

आणुओगिअ वि [ आनुयोगिक ] न्याल्या-कर्ता ; (यांदि ५१)। आणुगुण्ण ो न [ आनुगुण्य ] १ झौन्वत्य, इन् रूपता; (पंना ६, २६)। २ अनु-आणुगुन्न कूजता ; (धर्मसं ११८६)। आं गुपांणु देखो आणापाणु ; ( क्म्म ५. ४० )। आ गुलोमिअ वि [ आनुलोमिक ] अनुनाम, अनुकृत, मनाहर ; (दस ७, ५६)। आण्या पुंन [ अनूप ] मजल प्रहेग ; ( धर्मसं ६२६ )। आतित्थ देखो आइत्थ ; ( कुप्र १०० ; २८६ )। आत्त देखो अत = त्रात ; ( त्रगु २१ )। आत्त वि [ आत्मीय ] स्वकीय ; ( अगु २१ )। आद [ शौ ] देखो अत्त = भात्मन ; ( द्रव्य ६ )। आद देखो आइ = म्रा+दा । ऋादए ; (स्त्र १, ८, 1 (38 आंद्याण वि र आद्दान रे प्रहण करता; ( शू १३८)। आदाणिय न [ आदानीय ] काम, नफा ; ( सुख ४, 1(3 आदित्त देखो आइच ; (वजा १६०)। आदु [ शों ] देखो अदु ; ( वि ६० )। आदेस पुं [ आदेश ] व्यव्देश, व्यव्हार ; ( सूत्र १, ८, ३)। देखो आएस = श्रादेग; (स्य २, १, ५६)। आधीरण पुं [ आधीरण ] ह स्तपक ; ( धर्मवि १३६ )। आपत्ति स्त्री [ आपत्ति ] प्राप्ति ; (संगोध ३५ ; पव १४६)। आपायण न [ आपादन ] संपादन ; ( श्रांत्रक ८२ ; पंचा ६, १६)। आफुण्ण वि [दे] श्राकान्त ; ( ऋगु १६२ )। आभिओगा स्त्री [ आभियोग्या ] श्रामियोगिक भावना ; ( उच ३६, २५५ )। आभिग्गहिअ वि [ आभिग्रहिक ] १ ग्राभिग्रह-संबन्धी : (पंचा ४, ८)। २ स. भिथ्यात्व-वशेष ; (६च ४, 2)1 'आिकणिवोहिंग देखो आिमणिवोहिय ; (वर्धसं ८२३)। आभिष्पाइअ वि [ आभिषायिक ] इ.भिष्राय वाह्या ; ( इंग् १४५)। आम च [ भवत् ] छाप ; ( प्राक्त ८१ )। आमं च [ आम ] १ स्वीकार-सूचक भव्यय, हाँ : ( सुख

२, १३)। २ ऋतिशय, ऋत्यन्त ; (धर्मसं ६४६)। आमघाय पुं [ अमाघात ] भ्रमारि-मदान, हिंसा-निवारण; (ंचा ६, १५; २०; २१)। आमराय पुं [ आमराज ] एक प्रिष्ट राना; ( ती ७ ) । आमल पुंन [ आमलक ] त्रामना का फन्न ; (सम्भत्त १५६)। आभिस न [आमिप] नैवेद्य ; (पंचा ६, २६ ; कुप ४२३ ; ता १३)। आमेझ देखो आमेळ=आगड; ( उया २०६)। आमोअ पुं [ आप्रोद ] वाय-विशेष ; ( सब ४६ )। आमोक्ख पुं [ आमोक्ष ] मोत्त, मुक्ति, पूर्ण झूटका । (स्य १, १, ४, १३ :। आनांस पुं[ं आसोय ]े चोर ; ( उत्त १, २८ )। आप पुं [ आय ] अध्ययन, शास्त्रांग-विशेष ; ( अगु २५०)। आयइज्ञणम न [ आयतिजनक ] तरश्चर्या थिशेष ; ( पस २७१)। आयंकि वि [ आतङ्कित् ] रोगी, रोग-युक्त ; (ठा ५, ३, टी--पल ३४२ )। आयय + क [ आ + द्दु ] यहणा करना। स्रायए, ऋाय-दंत; (दस ५,२ ३१; उत्त ३,७)। दक्क-आययमाण ; ( विंड १०७ )। आवयण न [ आवतन ] १ प्रकटी हरेगा ; (सूप १, हे. १६)। २ उपादान अस्या ; (सूम १, १२, ४)। आवरणा स्नः [ आचरणा ] संपत्त का उत्तात ; ( चेइय २५ 1 आयव पुं [ आतपवत् ] अहोरात्र का २४ वाँ मुहूतं ; ( 現場 १०, १३ ) ) आयाण न [आद्दान ] १ संयम, चारित ; (स्त्र १, १२, २२ )-। २ वि. ऋदिय. उपादेय ; ( सूत्र १, १४, १७; तंदु २०)। 'पय न [ 'पद] प्रन्थ का थम शब्द ; ( श्रमा १४० आयाम मक [आ+प्रम्] शीच करना, शुद्धि करना। आयामह ; ( पव ६०३ टी ) आयोर पुं [ आकार ] 🖘 अतः ; ( कुप्र ३२ )। आपाव पुं [आताप ] कात ः । मास्म ; ( व ४,१३७)। आवासतल न [ आकाशतल ] चन्द्रशाका, घर क कवर की खुन्नी छत ; (कुप ४५२)।

आयाहरून वि [ आत्मन्न ] १ प्रात्म-विनाशक ; २ नः णाधाक्रमें दोष ; (पिंड ह्यू )। आर पुं [ आर ] १ इह-भी न, यह जन्म ; ( सूत्र १, २, १, ५; १६, २८; १, ५६)। २ : नुष्य-स्रोकः (स्प १, ६, २८)। ३ नुकी ती लोहे भी की ; (कुप ४३४)। ४ न. गुइस्थपन ; (सूय १, २, १८८)। आरओ अ [ आरतस् ] ि छे मे ; ( गांदि २४६ टी )। आरक्ख न शिर्यो कोटवान ना हाहा, कोटवानी ष्या जकता : (सख ३,१)। आरउभः सकः [ आ+राज् ] क्रागधनकरना। त्रारज्भहः ; (प्राकु ६८)। आरण पुन [ आरण ] एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १३५)। आरित्रय देखो आरिषणय ; (स्था २, २ २१)। आरभड न [ आरभट ] एक तग्ह वा नाख्य-वि'घ ; (गय ५८)। भसील न िभसील े ्छ्य-विधि-विशेष ; (राय ५४)। आरय वि [ आं रत ] उपरा, सर्वेथा निवृत्त , ( सूत्र १, ¥, १, १; १, १० १° 1 आरहंत । वि [आहंस] घरिन ना, जिनदे -आरहंतिय । संयन्य ; 'कारहंते।ह" (दस ६, ४, ४ : वन २--गांग १७० )। आराडि स्त्री [ आराटि ] चीत्कार, चिहाहट ; ( सुख २, १५)। आराम पुंन [ आराम ] बगीचा, उपवन ; "इ।रामा या" ( श्राचा २, १०, २)। आराहणा स्त्री [ आराधना ] ऋावस्यक, कामायिक भादि षा-वर्म ; ( अगु ३१ )। आरिय न [ आऋत ] त्रागमन ; ( गय १०१ )। आरिह्य देखो आरहंत ; (दन १. १ टी )। आहण्ण (भ्राप) सक [आ+स्प्रिप्] प्राजिङ्गन करना। झारुवणहः ( प्राकु ११६ )। आरुहण न [ आरोहण ] आरोपण, ऊपर चढ़ाना; ( प्य १५५ : गव १०६)। आरोगा न [ आरोग्य ] एकामन तप ; ( संबोध ५८ )। आरोय न [आरोग्य ] १ चो म, कुशल ; २ नीरोगता ; "अभिभागेयं पस्या" ( श्राचा २, १५, ६ )। थाल न [दे] दनर्थक, मुघा ; (विरि ८६४)।

आलड्य वि [ आलगित ] पहना हुआः; ( भाचा २, १५, ५)। आलभण न [ आलभन ] विनाशन ; ( धर्मसं ८८२ )। आलय पुंन [ आलय ] बी ६ दर्शन-प्रांटद विज्ञान-विशेष : (धर्मस ६६५; ६६६; ६६७)। आलसुप देखो आलास्य ; "स्वित सायसीका स्राहासुया वृहिला" (सम्मत्त ५३)। आलहस पुन [ आलह्य ] सुन्ती ; "त्रालहसो रच-रयास्रो (यजा १६२)। आलस्सि व [ आलस्यिन् ] त्राप्ति, सुन्त ; ( गच्छ २, १)। आळावक देखो आळावग ; ( सुज्ज 🗲 )। आलावण न [ आलापन ] कालाम, संभाषण ; ( बज्जा १२४)। आर्किंगिगो स्त्र [ आलिङ्गिनी ] जानु स्रादि के नीचे ग्खनं का किया; (पन ८४)। आलिगा देखो आवलिया ; ( पंच ५, १४५ )। आलित न [ आलित ] जहान चक्काने का काष्ठ∹वशेष ; (आवार, ३१,६)। आलित्त वि [ आलिप्त | खर्गिटव, खरड़ा हुवा, जिपा हुन्ना ; (पिड २३४)। आलोढ पुंन [आर्लाढ] योदा का युद्ध समय का आसन-। शेप ; (वव १)। आलु घ ५क [ स्पृश् ] छ्ना । झालु घह ; (प्राक्त ७४)। आलेक्ख न [ आलेख्य ] चित्र ; ( रुनिम ५७ )। आलेतिया व [ आरलेवित ] आर्धिन कराया हुआ ; (चेइय ३७६)। आलोइल वि [ आलोकवत् ] प्रकाश-युक्त ; ( वज्जा 180)1 आलोवण न [ आलोक्सन ] गवाच ; ( उत्त १६, ४ ) । आवआस सक [ उप + गूह् ] झालिंगन करना। भाव-श्रापद् ; ( प्राक ७४ )। आवंत देखो जावंत ; "श्रावंती के यावंती क्रोगंति समग्रा य माइका य" ( अवा १, ४, २, ३; १, ५, २, १; ४ ; वि ३५७ ) । आवजा सक [ आ + पदु ] प्राप्त करना । आवज्जई ; ( उत्त ६२, १०३ )। झावज्जे ; ( सूख्र १, १, २, १६; २०), ब्रावज्ञसुः ( सुख २, ६ ) !

ो वि [आवर्ज, °क ] प्रीत्युत्पादक ; आवजंग । (विड ४३८)। आवद्दणा स्त्री [ आवर्तना ] आवर्तन ; ( प्राकृ ३१ )। आवड देखो आवत्त = ग्रावर्त ; ( गय ३० )। आवणवीहि स्त्री [ आपणवीथि ] १ हट्ट-मार्ग, बाजार ; २ रथया-विशेष, एक तरह का मुद्द हा ; (राय १००)। आवण्णं वि [ आपन्न ] चाश्रितः (स्च १, १, १, १६)। आवत्त सक आ + वृत् । अाना । "नावत्तइ नागच्छइ पुणो भवे तेया अपुणारावित्त" ( चेइय ३५६ )। आवत्त पुंन [ आवर्त ] १ एक तरह का जहाज ; ( सिरि ३८३)। २ न, लगातार २५ दिनों का उपवास; (संबोध आवित्त स्त्री [ आपित्त ] प्राप्त ; ( धर्मसं ४७३ )। आवदि स्त्री [ आवृति ] स्रावरण ; ( संन्नि ६ )। आवरिसण न जावर्षण दिगंधी जल की दृष्टि; (अगु २५)। आवलिय वि [ आवलित ] वेष्टित ; ( स्मिनि २०० )। आवाइया स्त्री [ आवापिका ] प्रधान होम ; "पत्थुयाए पक्लावाइयाए" ( स ७५७ )। आवाय पुंन [ आपात ] श्रभ्यागम, श्रागमन ; (पव ६१; हश्टी)। आवाय देखो आवाग ; ( श्रा २३ )। आवायण न [ आपादन ] संपादन ; ( धर्मसं १०६८)। आचाल देखो आलवाल ; (धर्मवि १६ ; ११२ )। आविकस्म पुन [ आविष्कर्मन् ] प्रकट-कर्म, प्रकट रूप से किया हुआ काम ; (आचा २, १५, ५)। आविद्व वि [ आविष्ठ ] भूत द्यादि के उपद्रव से युक्त ; (सम्मत्त १७३)। आविस सक [आ+विश्] प्रवेश करना, बुसना। त्राविसेइ; (सम्मत्त १७३)। आविहूअ देखो आविब्भूय; ( स ७१८ )। आवी देखो आवि = ऋाविस् ; "अात्री वा जइ वा रहस्से" (उत्त १, १७; तुल १, १७)। °कम्म देलो आवि-कम्म ; ( आवा २, १५, ५ )। आवील देखो आवीड । संक्-आवीलियाण ; ( भ्राचा २, १, ५, १)। आबुद वि [ आवृत ] ढका हुद्या ; ( प्राक्त ८ ; १२ )। आचुदि स्त्री [ आवृति ] त्रावरण ; ( प्राक्त ८ ; १२ )।

आस देखो अस्स = अस्त ; ( प्राक्त २६ )। आसइ वि [ आश्रयित् ] म्राश्रय-स्थित ; "यंभासहर्गी जाया सा देवी सालभंजिन्व ( धर्मवि १४०)। आसंदय पुंत [ आसन्दक ] मासन-विशेष, मंच ; ( सुख ६,१)। आसंसदय वि [ असंशयित ] संशय-रहित ; ( सूत्र २, २, १६)। आसगळिअ वि [ दे ] प्राप्त ; "एवं विसयविसुद्धचितयोय खिवत्रों कम्मसंघात्रों, स्नासगित्रियं बोधिबीयं" (स ६७६)। आसत्त व [ आसक ] १ नीचे लगा हुआ; (गय ३५)। २ पुं. नपुंसक का एक भेद, वीर्य-पात होने पर भी स्त्री का श्राजिङ्गन कर उसके कज्ञादि श्रंगों में जुड़कर सोने वाला नपुंसक ; ( पत्र १०२ )। आसमपय न [ आश्रमपद ] तापतों के चाश्रम से उप-षिचित स्थान ; ( उच ३०, १७ )। आसव सक [ आ + स्तु ] द्याना । त्रासवदि जेषा कम्मं परिणामेयाप्ययो स विषयो स्रो। भावासनो (द्रव्य: २६)। आसव पुं [ आश्रव ] स्तम छिद्र ; देखो 'सयासव' ; (भग १, ६)। आसवाहिया स्त्री [ अश्ववाहिका ] मश्च-क्रीड़ा; ( धर्मवि आसाअ सक [आ+साद्य] स्पर्श करना, छूना। श्रासाएज्जा; वक्-आसायमाण ; (श्राचा २, ३, २, ३)। आसाअ पुं [ आऽस्वाद ] स्वाद का विक्षकुल प्रभाव ; (तंदु ४५)। आसाअ देखो आसय = ग्राश्रय ; ( तंदु ४५ )। आसाढी स्त्रो [ आषाढी ] १ भाषाढ़ मार की पूर्यिमा ; २ त्रापाढ़ मास की ग्रमावस ; (सुज्ज १०, ६)। आसार सक [ आ+सारय् ] तंदुरस्त करना, बीया को ठी क करना। संकु —आसारेऊण ; ( सिरि ७६४ )। आसार पुं [ आसार ] समीकरया, वीया को ठीक करना; (कुप १३६)। आसारिय वि [ आसारित ] ठीक किया हुआ; "ग्रासा-रिया कुमारेषा वीषा" ( कुप १३६ )। आसावल्ली स्रो [ आशापल्ली ] एक नगरी; (ती १५)। आसासण पुं [ आश्वासन ] १ एक महाग्रह ; ( सुन्ज २०)। २ वि. श्राश्वासन-दाता ; ( कुप्र ११०)।

आसिच सक [आ+सिच्] सीचना। कर्म-आसि-च्चंत ; (चे(य १५१)। आसित्तिया स्नी [ दे ] खाद्य-विशेप ; "विशाहाहि स्नासि-े त्तियाची भोचा कर्जं साधेंति" (सुन्ज १०, १७)। आसियावाय देखो आसी-वाय ; (स्प १, १४, १६)। आसिल पुं [ आसिल ] एक महर्षि;(स्त्र १,३,४,३)। आसु पुंन [ अश्रु ] छाँस् ; ( संक्ति १७ )। भासुरस न [ आसुरत्व ] क्रोधिपन, गुस्ला ; ( दस ८, २५)। आसुरीय वि [ असुरीय ] श्रमुर-संबन्धी ; "श्रासुरीयं दिसं याश गच्छंति भवसा तमं" ( उत्त ७, १० )। आस्णी स्त्री [ आशूनी ] रतावा, प्रशंसा ; ( स्त्र १, ६, १५)। आसूय न [ दे ] स्रोपयाचितक, मनौती ; ( विंड ४०५)। ्रे स्त्री [आश्वयुजी ] १ माश्विन मातः की पूर्णिया; २ इप्राधिन मास की इपमा-यस ; (सुरुज १०, ७ ; १)। ्रआ**हंड**ल देखो आखं**ड**ल ; ( हम्मीर १५ )। आहम्ब अ [ दे ] १ अन्वथा ; २ निष्कारण ; (वब १)। °भाव पुं िभाच ] कादाचित्कता; ( पव १०७ टी ) । आहण सक शाम हन् ] उठाना । संक - आहु[१ ह]-णिय ; (ःराय १८; २१)। आइट्टन [ दे ] देखो आह्ट्यु= दे ; ( पव ७३ टी )। आह्रिमश्र वि [ आधर्मिक ] स्थर्म-संबन्धी; (दस 5, 38 )1 आहर सक [ आ+ह ] जाना। य। इराहि ; ( स्थ्र १, ४, २, ४), घ्राहरेमो; ( सूब्र २, २, ५५)। आहव एक िया+हों ] युलाना । आहबसु; (धर्मवि ८)। संक्र—आहविउं, आहविऊण; ( धर्मवि ६८; सम्मत्त २१७)। आहविक्ष देखो आहूअ-माहृत; (ती ४)। आहृच्य वि [आभाष्य ] शास्त्रीक्त दोतादिः; (पंचा ११, ३०; पव १०५)। आहातहिय वि [ याधातथ्य ] सत्य, बास्तविकः; (स्म २, १, २७)। देखो आहत्तहीय। आहारि वि [ आहारिन् ] माहार-क्रचौं; (मज्म १११)। आहारिम वि [ आहार्य ] १ काने योग्य; २ जल के साथ खाया जा तके ऐसा योग--चूर्ध-विशेष; ( पिंड ५०२ )।

आहावणा ली [ आभावना ] उद्देश; (पिंछ ६६१)। आहाविश्व वि [ आधावित ] पौड़ा हुआ; (सिरं ७५२)। आहिय वि [ आहित ] १ व्यात ; "श्रविरेगाहियो एस जिलोयरवाहिया" (कुप्र ४३)। २ जिनत, उत्पादित ; ३ प्रथित, प्रसिद्ध-प्रात ; (स्थ्र १, २, २, २६)), ५ सर्वथा हितकारी; (स्थ्र १, २, २, २७)। आहेदिय वि [ आखेटिक ] मृगया-संबन्धी; "श्राहेष्ठिय-भसगोया" (समस्त २२६)।

## 3

इअहरा देखो इयरहा ; ( माक ३७ )। इंगारडाह पुंन [ अङ्गारदाह ] त्रावा, मिट्टी के पात पकाने का स्थान; ( आचा २, १०, २ )। इंगालय देखो इंगालग ; ( सुज २० )। इंगिअजाणुअ देखो इंगिअ-ज ; ( प्राकृ १८ )। इंद पुंन [ इन्द्र ] एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १४१ )। इंदासिणि पुं [ इन्द्राशनि ] एक नरक-स्थान ; ( देयेन्द्र २६)। इंदिय न [ इन्द्रिय ] क्षिंग, पुरुष-चिह्न ; (धर्मसं ६८१)। इंदिरा स्त्री [.इन्दिरा ] स्नरमी ; ( सम्मन २२६ )। इक्कड़ वि [ ऐक्कड़ ] इक्कड तृष्ण का बना हुआ ; ( आचा २, २, ३, १४ )। इकार देखो एकारह; (कम्म ६, ६६)। रिक्छ वि [ एकाकिन् ] एकिला ; ( विरि ३४६ )। इगयाल स्रीन [ एकचत्वारिशत् ] एकचाली , ४१ ; (कम्म ६, ५६)। इगवीसइम वि [ एकविशा ] एकीसवाँ ; ( पव ४६ )। स्गुणवीस वि [ एकोनविंश ] उन्नीसवाँ ; ( पव ४६ )। इगुणीस ि स्नी [ एकोनविंशति ] उन्नीस ; ( पव इगुवीस रि ; कम्म ६, ५६)। इगुसद्वि स्त्री [ एकोनविष्ट ] उनसठ ; (कम्म ६, ६१)। व्यकार पुं [इच्छाकार ] 'इच्छा' शब्द ; (पंचा १२,४)। इच्छा छी [ इच्छा ] पक्त की ग्यारहवीं राति ; "जयंति-ष्प्रपराजिया य ग( १इ )च्छा य" ( सुज १०, १४ )। इज्ज पुन [ इज्या ] यज्ञ, याग ; "भिक्खट्टा वंभइज्जिम्म" ( उत्त १२, ३ )।

इहगा स्त्री [दे] खाद्य-विशेष, सेव ; (पिंड ४६१; ४६६; ४७२)। इट्टबाय देखो इट्टा-वाय ; (सम्मत्त १३७)। इट्ट न [ इष्ट ] १ स्वाभ्युपगत, स्व-सिद्धान्त ; ( धर्मसं प्रह)। र न तपो-विशेष, निर्विकृति तप ; ( संबोध ५८)। ३ याग-क्रिया ; ( स ७१३)। इहुरग ) न [दे] रसोई ढकने का वड़ा इड्डरय ∫ (राय १४०)। इतरेतरासय पुं [ इतरेतराश्रय ] तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध एक दोष, परस्पर एक दूसरे की अपेचा ; ( धर्मसं ११५८)। इत्थंथ वि [ इत्थंस्थ ] इस तरह रहा हुआ ; ( दस ६, x, 0)1 इत्थि स्त्रीन [स्त्री ] महिला, नारी ; "इत्थीिया वा पुरि-सायि वा" ( श्राचा २, ११, ३)। इदाणि [ शौ ] देखो इयाणि ; ( प्राक्त ५७ )। इदाणी } — भे देखो इदाणि ; ( संचि १६ )। इदिवित्त (शौ) न [इतियृत्त ] इतिहास ; (मोह १२५)। इदुर न [दे] धान्य रखने का एक तरह का पात; (अग्रु १५१)। इभपाल पुं [ इभपाल ] हाथी का महावत ; (सम्मत्त १५७)। इरिय सक [ ईर् ] जाना, गति करना। इरियामि ; (उत्त १८, २६ ; सुल १८, २६ )। इल्लपुलिद पुं [ दे ] व्याघ, शेर ; ( चंड )। इस्सा स्त्री [ ईर्ष्या ] द्रोह, ग्रस्या ; ( उत्त ३४, २३ )। इह भ, इस समय, अधुना ; ( प्राकृ ८० )।

ईजिह प्रक प्रा ] तृप्त होना । ईजिहइ ; (प्राक्त ६५)। ईंडा स्त्री [ ईंडा ] स्तुति ; ( चेंइय ८६८ ) । ईण वि [ईन] प्रार्थी, अभिलावी; "आहाक डंचेव निकाममीयो" ( स्त्र १, १०, ८)। ईसर पुं [ ईश्वर ] श्रिगिमा श्रादि श्राठ प्रकार के ऐश्वयं से संपन्न ; ( ध्रग्रा २२ )। ईसाण पुं [ईशान ] अहोरात का ग्यारहवाँ मुहूर्त; ( सुन्ज १०, १३ )।

उ

उ य [तु] इन द्यर्थों का स्चक प्रन्यय; - १ विशेषण ; २ कारण ; (वव १)। उअणिअ } देखो उवणीय ; ( प्राकृ ६ )। उअणीअ ∫ उअविदुअ न [ औपविष्टक ] घ्रासन ; ( प्राकृ १० )। उअसप्प देखो उवसप्प। उघ्रसप्प; ( रुक्मि ५१ )। देखो उवसम = उप+शम्। उअसम्म 🕽 उञ्चसम्मइ ; ( प्राक्त ६६ )। उअहस देखो उवहस । उन्नइसइ ; ( प्राकृ ३४ )। उआलभ देखो उआलंभ = उपा + जम्। उद्यालभेमि; ( ति ८२)। उआस देखो उवास = उपा + ग्रास् । कवक -- उआसि-ज्ञमाण ; ( हास्य १४० )। उआहरण देखो उदाहरण ; ( मन ३ )। उइन्न देखो ओइण्ण ; ( सम्मत्त ७७ )। उउवहिय न [ ऋतुवद्ध ] मास-कल्प, एक मास तक एक स्थान में साधु का निवासानुष्ठान ; ( आचा २, २, २, ७ )। उपद्व पुं [ दे ] शिल्पि-विशेष ; ( अगु १४६ )। उं द्य दि ] इन द्यर्थी का सूचक द्यव्य ;--१ च्लेप, निन्दा ; २ विस्मय ; ३ खेद ; ४ वितर्क ; ५ सूचन ; ( प्राकु ७६ )। उंछ पुंन [ उञ्छ ] भिज्ञा ; ( स्त्र १, २, ३, १४ )। । न [दे] स्थंडिल, स्थान, जगह; (दस ४, उंडुअ । १; ५, १, ५७)। उंदुन[दे] मुख, मुँह; (त्रागु २६)। 'रुक न [दे] मुँह से वृषभ आदि की तरह आवाज करना ; (इ.ग्रा २६)। उंदुरु पुंस्त्री [ उन्दुरु ] मूषक, चूहा ; ( दस २, ७ )। उंवरय पुं [दे] कुष्ठ-रोग का एक भेद ; ( सिरि ११४)। उपकंड वि [ उत्करिडत ] खूब छटा हुन्रा, विशेष किंग्डत ; (पिंड १७१)। उपकडि स्त्री [ अपकृष्टि ] श्रपकर्ष, हानि ; ( वव १ )। उक्कड्ढ सक [ उत् + कर्षय् ] उत्कृष्ट करना, वढ़ाना उक्कड्ढए ; ( कम्म ५, ६८ टी )।

उक्तनाह पुंदि ] उत्तम अश्व की एक जाति : ( सम्मत्त २१६)। ्डक्कमण न [ उत्क्रमण ] ऊर्ध्व गमन ; २ वाहर जाना; (समु १७२)। उक्करड देखो उक्कर = उत्कर: "कस्साव उत्तरीयं गहिजया कथ्रो श्र उक्तरडो" (सिर ७६५)। उक्कल अक [ उत्+कल ] उत्कट रूप से बरतना। उक्कलइ ; (सुखं २, ३७)। उक्कला देखो उक्कलिया ; ( उत्त ३६, १३८ )। उक्कलिय वि दि ] उबला हुआ: गुजराती में "उकलेलुं" "उतियोदगं तिदंडुक्कलियं" (विचार २५७)। उषिकह वि [ उत्कृष्ट ] १ ज्याद: ; ( पव-गा १५ )। २ पुंन. इमली आदि के पत्तों का समूह ; (दस ५, १, ३४)। ३ लगातार दो दिन का उपवास; (संबोध ५८)। उक्तिन वि जिल्कीणी १ चर्चित, उपक्षित; "चंदयो-किकन्नगायसरीरे" (तंदु २६)। २ खोदा हुआ ; (दसनि 2, 29)1 उिकरणग न जित्करणक ने अन्तत आदि से बढ़ाना, वधावा, वधीपन ; "पुप्कारुइयागाई उक्किरयागाई। पूर्य च चेइयाएं तेवि सरज्जेस कारिति" ( धर्मवि ४६ )। उपकु चण न [ उत्कुश्चन ] ऊँचे चढ़ाना ; (सूत्र २, २, ६२)। उक्कुक्आ देखो उक्कुक्डिया ; (ती ११)। उक्कुरुड पुं. देखो उक्कुरुडी ; ( कुम ५५ )। उक्कोस वि. उत्कर्ष ] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य ; ( पंचा 8, 2)1 उपकोसा स्त्री [ उत्कोशा ] कोशा-नामक एक प्रसिद्ध वेश्या ; (धर्मवि ६७)। उक्खिल सक दि ] उलेड्ना । प्रयो—हेकु—"उक्खिन ह्याचिउमाढचो थमो" (ती ७)। उक्खुब्भ श्रक [ उत् + क्ष्म् ] लुब्ध होना। उक्खुब्भहः ( সাক্ত ৩২ )। उक्खुलंप सक [ दे ] खजवाना । संक्-उक्खुलंपिय ; ( आवा २, १, ६, २)। उगुणपन्न स्त्रीन [ एकोनपञ्चाशत् ] उनपचास, ४६ ; ( सुन्ज १०, ६ टी )। उगुणवीसा स्त्री [ एकोनविशति ] उन्नीस; (मुज्ज १०, ६ टी )।

उगुणुत्तर न [ एकोनसप्तति ] उनइत्तर, ६१ ; "उगु-गुत्तराइं" (सुन्ज १०, ६ टी)। उगुनउइ स्त्री [ एकोननवति ] नव्यामी, ८६ : ( कम्म €, ३0)1 उगुसीइ स्त्री [ एकोनाशीति ] उनाधी, ७६ ; (कम्म 8,30)1 उगांठ सक [ उद्द + ग्रन्थ ] खोलना, गाँठ खोलना। संक - उगां ठिऊण : ( इम्मीर १७ )। उंगमण न [उद्गमन] उदय : (सिरि ४२८: सुन्ज ह)। उगाह पुं [ अवग्रह ] परोसने के लिए उठाया हुआ भोजन ; (स्त्रा २, २, ७३)। उग्गामिय वि [ उद्गमित ] जपर उठाया हुन्ना, ऊँचा किया हुआ ; (सुख १, १४)। उग्गाल पुं [दे उद्गाल ] पान की पीचकारी ; (पव 表 ) 1 उग्गाल पुं [उद्गार] विनिर्गम, बाहर निकलना; (ववश)। उगगाह सक [ उदु+प्राह्य् ] १ तगादा करना । २ ऊँचे से चलाना। उगगाहइ ; (प्राक्त ७२)। उग्चड अक [ उद्द + घर् ] खुलना । उग्धड६ ; ( विरि ५०४)। उग्घडंति : (धर्मवि ७६)। उग्चडिअ वि [ उद्घटित ] खुक्का हुआ ; (धर्मवि ७७)। उग्घसिय न [ अवघर्षित ] वर्षण ; ( राय ६७ )। उग्घाइय वि [ उद्घातित ] लघु प्रायश्चित्त वाला ; (ववं १)1 उग्चाड पुं [ उद्चार ] प्रकटन, प्रकाश ; "किंतु कस्रो बहुएहिं उग्घाडो निययकम्मार्गां" ( सिरि ५२८ )। उग्घाअ सक [ उद् + घातय् ] विनाश करना । उग्धां-एइ; (उच २६, ६)। उघाड देखो उग्घाड = उद्+घाटय्। हेक - "तं जिया-हरस्य दारं केपावि नो सम्बन्धं उघाडेउं" (सिरि ५२८)। उच्चंडिय नि दि ] ऊँचा चढ़ाया हुआ; ( इम्मीर उचाविय वि [ उचित ] ऊँचा किया हुआ ; (वजा १३२ )। उच्चोद्य पुं [ उच्चोद्य ] चक्रवर्ती का एक देव-मृत प्रांशद ; ( उत्त १३, १३ )। उच्छिक्टि वि [ उच्छिलितृ ] उद्घलने वाला ; ( धर्मवि १४; कुप्र ३७३ )।

उच्छह सक [उत्+सह्] उद्यम करना। वक्र-उच्छह°; (दस ६, ३, ६)। उच्छाय एक [अव + छाद्य ] श्राच्छादन करना, ढकना। संक्र-उच्छाइऊण ; (चेइय ४८५)। उंच्छिदण न दि ] घार लेना, करजा लेना, सूद पर लेना : (पिंड ३१७)। उच्छिद्व वि [ उच्छिष्ठ ] अशिष्ठ, असम्यः (दस ३, १ टी )। उच्छुभण न [ उत्क्षेपण ] ऊँचा फेंकना; (पन ७३ टी)। उच्छेच पुं [ उत्क्षेप ] प्रचेप ; ( वब ४ )। उच्छोलित्तु वि [ उत्क्षालियतु ] ड्वोने वाला, निमम करने वाज्ञा ; ( स्त्र्य २, २, १८)। उज्जमि वि [ उद्यमिन् ] उद्योगी ; ( कुम ४१६ )। उज्जम्ह अक [ उत्+जुम्म् ] जोर से जँभाई लेना। उजम्हइ ; ( प्राक्त ६४ )। उज्जर वि दि । १ मध्य-गत, भीतर का; २ पुं. निर्जरण, त्त्रय : (तंद्र ४१)। उज्जलिअ पुं [ उज्ज्विलित ] तींसरी नरक-भूमि का सात-वाँ नरकेन्द्रक-नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र-८ )। उज्जह सक [ उद्+हा ] शेरणा करना। संक्र—उज्ज-हिता: (उत्त २७, ७)। उज्जायण न [ उद्यायन ] गोल-विशेष; ( मुज १०, १ टी)। उज्जाल सक [ उत् + उवालय् ] उज्ज्वल करना, विशेष निर्मेख करना । संक्र—उज्जालियं ; ( आवक ३७६ )। उज्जालण न [ उउउवालन ] उज्ज्वल करना ; (सिरि **६५०)।** उज्जालय वि [ उउज्जालक ] ध्राग सुस्तगाने वासा ; (सूत्र १, ७, ५)। उन्जु पुं [ ऋजु ] संयम ; ( स्थ्र १, १३, ७ )। उज्जढ वि [उद्व्युढ] धारण किया हुआ; (संबोध ५३)। उद्दिगा देखो उद्दिया ; ( धर्मसं ७८ )। उद्व पुं [ उष्ट्र ] जन्नचर जंतु-विशेष ; (स्य १, ७, १५)। उद्दुण देखो उद्दाण ; (धर्मवि १३०)। उड़ पुं [उड़्] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३१)। °प्पभ पुंन [ेंप्रभ ] उडु-नामक विमान की पूर्व तरफ स्थित एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३८)। °मज्भ पुंन [ भध्य ] उडु विमान की दित्तिगा तरफ का एक

देव-विमान ; ( देवेन्द्र १३८ )। °यावत्त पुंन [°कावतँ] उडुविमान की पश्चिम तरफ का एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३८)। °सिंहु पुंन [°सृष्ट ] उडुविमात् की उत्तर तरफ का एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३८) 🖒 उडूबल े पुंन [ उडूबल ] उबुबल, उदूबल; ( पिंड उडूहल र ३६१; प्राकुं ७)। उड्डंस देखो उद्दंस ; ( उत्त ३६, १३५ )। उड्डामर वि [ उड्डामर ] उद्भट, प्रवल ; (कुप्र १४५)। उड्डाव वि [ उड्डायक ] उड़ाने वाला ; ( पिंड ४०१ )। उड्डिय वि [ उड्डीन ] उड्डा हुन्नाः "तहउड्डियपिक्लगुन्न पगे" ( धर्मवि १३६ )। उड्डुइय 🔪 [दे] देखो उड्डुअ ; (चेइय ४३४.; उड़ोअ ४३७)। उड्ढिविय वि [ अधिर्वत ] ऊँचा किया हुम्रा ; ( वजा १४६)। उड्ढि [ दे ] देखो उद्धि ; ( सुज १०, ८ )। उणं देखो पुण = पुनर्; ( विंड ८२ )। उणपन्न स्रीन [एकोनपञ्चाशत् ] उनचार, ४६ ५, (देवेन्द्र हई)। उणाइ पुं [ दे ] प्रिय, पति, नायक ; "उचाइसाइदोल्लाः प्रियार्थे" ( संच्चि ४७ )। उण्णाअ सक [ उद् + नद् ] पुकारना, श्राह्वान करना। उपपाञ्चइ; ( प्राक्त ७४ )। उण्णाल सक [ उद् + नमय् ] ऊँचा क ना। उपया-खह; ( प्राकृ.७५)। उण्हवण न [ उष्णन ] गरम करना ; ( पिंड २४० )। °उत्त वि [ गुप्त ] रंक्तित ; ( सूत्र १, १, ३, ५ )। उत्तइय वि [दे] उत्ते जित, अधिक दीपित, (दस्त ३, ३५)। उत्तं घ देखो उत्तं भ । उत्तं घइ ; ( प्राकु ७० )। उत्तण वि [ दे ] गर्वितः (सिट्ट ५६ टी) । देखो उत्तूण । उत्तम पुं [ उत्तम ] एक दिन का उपवास; (संबोध 灯1 उत्तमा स्त्री [ उत्तमा ] पत्त की प्रथम राति ; ( सुज १०, १४ )। उत्तरकुरु पुंजः [ उत्तरकुरु ] १ देव-भूमि, स्वर्गः; (स्वप्त ६०)। २ स्त्री भगवान निमनाथ की दीचा-शिविका ; (विचार १२६)।

उत्तरविजिञ्चय वि [ उत्तरवैक्रियिक ] उत्तरवैक्रिय-नामक क्षविध से संपन्न; ( पंच २, २० )। उत्तरसंग देखो उत्तरा-संग; (पव ३८)। उत्तार पुं [दे] झावास-स्थान ; गुजराती में 'उतारो' ( विरि ७०० )। उत्तिगपणग पुंन [उत्तिङ्गपनक] कीटिका-नगर, चीटिभ्रों का विका; (दस ५,१,५६)] उत्तिष्ट भक [ उत्+स्था ] १ उठाना। २ उदित होना । वक्--- "उत्तिट्ट'ते दिवायरे" ( उत्त ११, २४ )। उत्थ (शौ) देखो उहु = उत् + स्था। उत्थेदि ; (प्राकृ 1(83 उत्यंभिर देखो उत्तंभि ; ( वजा १५२ )। उत्थप्पण देखो उट्टयण ; ( कुत्र ११७ )। उत्थर ) सक [उत्+स्तु ] आच्छादन करना (१)। उत्थल 🕽 उत्थरइ, उत्थलइ ; ( प्राष्ट्र ७५ )। उद्ख्ढ पुं [ उद्दश्य ] एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र २७) । उदत्त वि [ उदात्त ] उदार, अ-कृपण ; (संबोध ३८)। उदय पुं [ उदय ] लाभ ; ( स्थ्र २, ६, २४ )। उद्यण पुं [ उद्यन ] १ राजा विद्धराज का प्रविद्ध मंत्री; (कुम १४३)। उदाइण देखो उदायण ; ( कुलक २३ )। उदात्त देलो उदत्त ; ( गांदि १७४ टी )। उदीरम देखो उदीरय : ( पंच ५, ५ )। उदीरिद देखो उदीरिय ; ( राय ७४ ) । उद्ग पुंन [ दे ] पृथिवी-शिला ; (पंचा ८, १० टी )। उद्दअ वि [ उद्यत ] उद्यम-युक्त ; ( प्राकृ २१ )। उदम युंन. देखो उज्जम = उद्यम ; ( शक्त २१ )। उद्वण न [ अपद्रावण ] मृत्यु को छोड़ कर सब प्रकार का दु:ख ; "उद्दवणां पुण जाणासु श्रद्दवायविविज्जियं पीडं" (पिंडमा २५ ; पिंड ६७ )। उद्दाण वि [ अवद्रात ] मृत ; "उद्दायों भोइयम्मि चेइ-याई वंदामि" ( सुख १, ३ )। उद्दार देखो उराल = उदार ; "देमि न कस्सवि जंपइ उद्दारजग्रस्स विविह्रयणाई" (वज्जा १२०)। उहिस सक [ उद्द + दिश् ] आज्ञा करना । कर्म-- उद्दि-सिन्नंति; ( अगु ३)। उद्दीरणा देखो उदीरणा ; "उद्दीरण उदयाणं जं नाणत्तं तयं वोच्छं" ( पंच ५, ६५ )।

उद्देस पुं [ उद्देश ] १ पठन-विषयक गुर्वाज्ञा ; ( अगु ३)। २ नाम का उचारचा; (सिरि १०६०)। ३ वाचना, सूल-प्रदान, सूलों के मूल पाठ का अध्यापन ; (वव १)। उद्देस नि जोद्देश देलो उद्देसिय = श्रीदेशिक ; (पिंड २३०)। उद्दे सणकाल पुं [ उद्दे शनकाल ] मूल-सूत्र के श्रध्यापन का समय ; ( गांदि २०१)। उद्देसिय वि [ औद्देशिक ] १ उद्देश-संबन्धी, उद्देश से किया हुआ; र विवाह आदि के उपलच्य में किये गये जिमन में निमन्त्रितों के भोजन की समाप्ति के अनन्तर वचे हुए वे खाद्य इच्य जिनको सर्वजातीय भिलुओं को देने का संकल्प किया गया हो ; (पिंड २२६)। उद्धव पुं [ उद्धव ] ऊधो, श्रीकृष्या का चाचा, मित्र श्रीर मक्त ; ( रुक्मि ४६ )। उद्धारय वि [ उद्धारक ] उद्धार-कारक ; ( द्वप्र २ )। उद्धि स्त्री [दे] गाड़ी का एक अवयव, गुजराती में 'उंध' ; ( सुज्ज १०, ८ टी ; ठा ३, २ टी-पल १३३)। उन्निक्ख सक [उन्नि+खन्] उखेड़ना, उन्मूलन करना। भवि-उन्निक्लिस्सामि ; (स्त्र २, १, ६)। कु—उन्निष्क्षेयव्यः ( सूत्र २, १, ७ )। उपम्खर न [उपस्कर] घर का उपकरणः (उत्त ६, ६)। उपयणी स्त्री [ उत्पतनी ] विद्या-विशेष ; (स्य २, २, २७)। उत्पाइय न [ औत्पातिक ] भ्-कंप श्रादि उत्पाती का सूचक शास्त्र ; (स्थ्र १, १२, ६)। उप्पायय वि [ उत्पादक ] उत्पन्न-कर्ता; (सुख २, २५)। उप्पास सक [ उत्प्र + अस् ] इँसी करना। उप्पासितः; (सुख १, १६)। उच्चित्थ वि [ दे ] श्वास-युक्त, ( भीत ) ; ( राय ७७ दो )। उत्पिलण न [ उत्प्रावन ] ड्वोना; ( पिंड ४२२ )। उत्पेल पुं जिन्नमन ] कँचा करना; (पउम ८, २७२)। उप्परण सक [उत्+फण्] छटना, पवन में धान्य श्रादि का विजका दूर करना। उप्कर्णाति ; भूका-उप्पणिंसु; भवि—उप्पणिस्संति; ( श्राचा २, १, 8,8)1

उप्फिड अक [ उत्+िस्फिट् ] मंडूक की तरह कूदना, उद्गा। उप्तिडद्दः (उत्त २७, ४)। वकु—उप्पिडंतः (पव २)। उप्फिडण न [ उत्स्फेरन ] कुपिठत होना; (स ६६८)। उप्तृत्न वि [ दे ] स्पृष्ट, हुन्या हुन्या ; (पव १५८ टी)। उप्हेंसण नं दि ] डराना, भयोत्पादन; (मुख ३, १)। उद्यिंबल वि [दे] कलुष जल वाला; (दे १, १११ टी )। उन्बुह स्रक [ उत्+क्षभ् ] संत्तुन्ध होना। उन्बुहह ; ( प्राक्त ७५ )। उन्मंत पुं [ उद्भान्त ] प्रथम नरक-पृथिवी का चौथा नरकेन्द्रक-एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र ३)। उक्साम सक [ उद् + भ्रामय् ] घुमाना। उन्मामेइ ; (राय १२६)। उद्भामय पुं [ उद्भामक ] जार, उपपति; (पिंड ४२०)। उद्भिजा स्ती [ उद्भेद्या ] भाजी, एक तरह का शाक; ( पिंड ६२४ )। उन्भिय न [ उद्भिद ] १ जनण-विशेष, समुद्र के किनारे पर ज्ञार जल के संसर्ग से होने वाला नोन; ( श्राचा २, १, ६, ५)। २ पुंन. खंजरीट, शक्तम त्रादि प्राची; ( संबोध २० ; धर्मसं ७२ ; सूत्र १, ६, ८)। उभ स [ उभ ] उभय, दोनों; ( पंच ६, ५८ )। उमजायण देखो ओमजायण ; ( सुज १०, १६ )। उमाण न [ दे ] प्रवेश ; ( आचा २, १, १, ६ )। उमुय सक [ उद्+मुच् ] छोड़ना। वक्-- उमुयंत ; ( उत्त ३०, २३ )। उम्मत्तय न [दे ] धत्रे का फल ; "उम्मत्तयरसरिक्यो विच्छइ नन्नं विस्पा कसायं" (मोह २२)। उम्माडिय न [दे] उल्मुक, जलता काष्ठ ; गुजराती में 'उंबाइं' ; ( सिरि ६८० )। उभिमण एक [ उद्+मी ] तौलना, नाप करना। कर्म-उम्मिधिजह ; ( अशु १५३)। उम्मुअ देखो उमुय । वक्त- "जग्मिम पीऊसिमवुम्मु-श्रंतं चक्खुं पसयर्गा सइ निविखवेजा" (उपपं २०)। उयत्त अक [अप+वृत् ] हटना। उयत्ततिः (दस ३, १ टी )। उयरिया स्त्री [अपवरिका ] छोटा कमरा; (सम्मत्त ११६)।

उयविय देखो उविञ=(दे); (राय ६३ टी)। उयारण न [ अवतारण ] निद्यावर, उतारा, हर्ष-दान, गुजराती में 'खवारणु'' (कुम ६५)। उरत्थ वि [ उरःस्थ ] १ छाती में स्थित; २ छाती में पहनने का आभूषयाः ( आचा २, १३, १ )। उरिकास वि [ औरिम्नक ] भेड़ चराने वाला ; ( स्त्र २, २, २५ )। उरसिज पुं [ उरसिज ] स्तन, थन; ( धर्मवि ६६ )। उराल वि [ उदार ] स्थूल, मोटा ; ( स्झ १, १, 8, 8)1 उरोरुह पुं [ उरोरुह ] स्तन, थन ; ( पव ६२ )। उल्ग पुं [ उलुक ] उल्लु, घूक, पेचक ; ( धर्मसं [६७१; १२६५)। उरलंघ पुं [ उल्लंघन, श्रीतिक्रमण ; (संबोध उलुद्द देखो उठवट्ट = उद्-वृत् । उल्लट्ट ; (प्राक्त ७२ )। उल्लिष्ट्रिय देखो उल्लाह्य—( दे ) : "सो पुरा नरो पविद्रो भट्टो सत्थाउ तं महाग्रडविं। उल्लिट्यक्वोदगमिव कंठगएहिं पायोहिं" (धर्मवि १२४)। उल्लंग न दि ] खाद्य वस्तु-विशेष, घोषामन : (पिंड ६२४)। उल्लब सक [ उद्+लू ] उनमूलन करना। संकृ—उल्ल-विऊण ; हेक-उल्लेविउं ; क्र-उल्लेविअन्व ; (प्राक्त 1(33 उल्लासण न [ उल्लासन ] विकास ; ( विरि ५३६ )। उल्लिअ वि [ दे ] १ चीरा हुन्ना, फाड़ा हुन्ना ; ( उत्त १६, ६४)। २ उपालन्ध, उलह्ना दिया हुन्ना: (सम्मत्त ५२)। उक्लिंगण वि [ उल्लिङ्गन ] उपदर्शक ; ( पव १ )। उल्लिपण न [ उपलेपन ] उपलेप ; ( पिंड ३५० )। उहिर वि [ आद्र ] गीला ; ( वज्जा ११२ )। उल्लीण वि [ उपलीन ] प्रच्छन्न, गुप्त ; ( प्राचा २, २,🔊 3, 22)1 उल्लुअ वि [ दे. उद्गत ] उदय-प्राप्त ; ( प्राक्त ७७ )। उल्लुअ वि [ उल्लन ] १ उन्मूलित ; २ न. उन्मूलन ; ( प्राकृ ७० )। उल्लुव देखो उल्लव = उद + लून उल्लुवइ ; संकृ-उल्लुविऊण ; ( प्राञ्च ६१ )।

उल्लंड सक [ आ + रुह् ] चढ़ना । उल्लूढइ ; ( प्राकृ 1 ( 50 उल्लोड सक [ उल्लोध्रय् ] स्नोध्र ग्रादि से घिसना। उल्लो-ढिज ; ( ध्राचा २, १३, १ )। उल्लोल सक [ उद् + लोलय ] पॉन्ना। उल्लोलेहः संकु---उल्लोलेसाः ( याचा २, १५, ५ )। उच न [ उद ] पानी, जल ; "पाउनदाई च यहागुपन-दाइं च'' ( गाया १, ७--पत ११७)। उवऊह एक [उप + गूह् ] आलिङ्गन करना। **जहर ; ( प्राकु ७४ )।** उवकंड न [ उपकण्ड ] समीप ; (सिरि ११२१)। उवकदुअ (शौ) म्र [उपकृत्य] उपकार करके ; ( সাক্ত ८८ )। उवकार देखो उचगार : ( धर्मसं ६२० टी )। उवकारिया देखो उवगारिया : (राय ८२)। उवकुल पुंन [ उपकुल ] कुल नज़ल के पास का नज़ल ; (सुज १०, ५)। उवकोसा स्त्री [उपकोशा ] एक गणिका, कोशा-वेश्या की छोटी बहिन ; ( कुप्र ४५३ )। उचक्कम पुं [ उपक्रम ] अनुदित कमो को उदय में लाना ; (स्त्र्यनि ४७)। उवस्काम सक [ उप + क्रम् ] दीर्ध काल में भोगने योग्य कर्मों को अल्प समय में ही भोगना। कर्म-उवकामिजइ ; ( धर्मसं ६४८ )। उवक्कामण न [ उपक्रामण ] उपक्रम कराना; ( श्रावक 1(038 उवक्खर पुं [ उपस्कर ] घर का उपकरण, साधन ; (सूत्रमि ५)। उवक्ला सक जिपा + ख्या न कहना । कर्म-- उवक्ला-इन्जंति; (सूत्र २, ४, १०; भग १६, ३—पत ७६२)। उवक्ला स्त्री [ उपाख्या ] उपनाम ; ( धर्मसं ७२७ )। उववखाइत्तु वि [उपख्यापयितृ] प्रविद्धि कराने वाला ; "अत्तार्णं उवक्लाइता भवइ" (सूत्र २, २, २६)। उवक्कीण वि [ उपक्षीण ] चय-प्राप्त ; (धर्मवि ४२)। उवक्खेव पुं दि. उपक्षेप ] बालोत्पाटन, मुडेन ; ( तंदु १७)1 उवगिष्य वि [ उपकल्पित ] विरचित ; ( स ७२१ )। उवगरिअ न [ उपकृत ] उपकार ; ( कुप्र ४५ )।

उवगारिया स्त्री [उपकारिका] प्राप्ताद प्रादि की पीठिका: (राय ८१)। उवगूहिय न [ उपगूहित ] गाढ भ्रालिंगन ; ( पव १६६)। उवग्गह पुं [ उपग्रह ] सामीप्य-संबन्ध ; (धर्मसं ३६३)। उवगाहग नि [ उपग्राहक ] उपकार-कारक; (कुलक २३)। उवग्गहिअ न [ उपगृहीत ] उपकार ; ( तंदु ५० )। उवधायग वि [ उपघातक ] विनाशक ; (धर्मसं ५१२) । उवचर एक [ उप + चर् ] न्यवहार करना । उवचरति : (पिंडभा ६)। उवचरय वि [ उपचरक ] १ सेवा के मिष से दूसरे के अहित करने का मौका देखने वाला; (सूत्र २,२, २५)। २ पुं. जास्स, चर ; ( आचा २, ३, १, ५)। उपचरिय वि [ उपचरित ] कल्पित ; (धर्मसं २४५)। उवचिणिय देखो उवचिय ; ( धर्मवि १०६ )। उवच्चया स्त्री [ उपत्यका ] पर्वत के पास की नीची जमीन: (ती ११)। उवजा अक [ उत्+पद् ] उत्पन्न होना। उवज्जंति ; ( स्य १, १, ३, १६)। उवभाय देखो उवज्भाय ; ( सिरि ७७ )। उवहुव सक [उप + स्थापय ] युक्ति से संस्थापित करना। उवदूवयंति ; (स्म २, १, २७)। उवद्वाण न [ उपस्थान ] अनुष्ठान, आचार ; ( स्झ १, 2, 3, 28)1 उवडावणा देखो उवद्ववणा ; ( पंचा १७, ३० )। **उवणय पुं [ उपनय ]** उपहार, भेंट ; ( राय १२७ )। उवणयण न [ उपनयन ] १ उपसंहार ; ( वव १ )। २ उपस्थापन : ( पिंड ४४१ )। उविणवाय पुं ि उपनिपात व संबन्ध ; (धर्मसं ४५८)। उविणिहि पुंस्री [ उपनिधि ] उपस्थापन ; (त्रागु ५२)। उविणिहिअ वि अोपनिधिक । १ उपनिधि-संबन्धी ; २ °आ स्त्री [ °की ] कम-विशेष ; ( भगु ५२ )। उवणीअ न जिपनीत ] उपनय; ( अगु २१७ )। °वयण न [ °वचन ] प्रशंखा-बचन ; ( आचा २, ४, १,१)। उवत्थाण देखो उवद्वाण ; ( दसनि ४, ५५ )। उवधाउ पुं जिपधात निकृष्ट धातु ; ( तंबोभ ५३ )।

उवधारणया स्त्री [ उपधारणा ] ग्रवप्रइ-ज्ञान ; ( गांदि १७४)। उवनगर देखो उवनयर ; ( सुख २, १३ )। उवनिविद्व वि [उपनिविद्य] समीप-स्थित; (राय २७)। उवन्नास पुं [ उपन्यास ] निवेदन ; (दसनि १, ८२)। उवभोग पुं [ उपभोग ] १ एक वार भोग-- आसेवन ; २ अन्तरंग भोग ; ( श्रावक २८४ ) । ३ घारण करना; (ठा ५, ३ टी-पल ३३८)। उवरितण देखो उवरि-म; ( धर्मवि १५१ )। उवरोह सक [ उप + रोधय ] अड़चन डालना । कु-उवरोहणीय ; ( दुख १, ४० )। उन्नरोहिअ वि [ उपरोधित ] जिसको उपरोध—निर्वन्ध किया गया हो वह ; (कुप्र १३५ ; ४०६ )। उवलंभ देखो उवालंभ = उपालम्भ ; "उवलंभिम मिगानई नाहियवाई नि वत्तव्वे" (दसनि १, ७५)। उवलंभण न [ उपलम्भन ] प्राप्ति ; ( गांदि २१० )। उवलक्ख पुं [ उपलक्ष ] ज्ञान, खबर, मालूम ; "खित्ताई च्चगुवलक्लंरयणाइं रुक्लगहण्याम्म" ( कुप्र ३२६ )। उवलद्भिय देखो उवलद्भ ; "सत्तरत्त हु हियस्स मे भक्ख-मुनलि इयं, ता तुमं भिक्लिस्तं" ( कुप्र ५६ )। उवलिंप मक [ उप + लिप ] चुम्बन करना । "बाजार्या जो उ सीसायां जीहाए उवलिंपए" ( गच्छ १, १६ )। उववइ पुं [ उपपति ] जार ; ( धर्मवि १२८ )। उववज्मत वि [ उपवाह्य ] राज आदि का .वहाम--प्रधान, सेनापति आदि; (दस ६, २, ५)। उववज्म वि [ औपवाह्य ] प्रधान द्यादि का, प्रधान च्यादि को बैठने योग्य ; ( दस ६, २, ५)। उत्रवाय सक [ उप + पाद्य ] संपादन करना, सिद्ध करना। उववायए ; ( उत्त १, ४३ ; दस ८, ३३)। उत्रविअ देखो उववीअ ; "सन्वंगं जुन्त्रणो च ( १व )-विद्यो" (धर्मवि ८)। उविसण न [ उपवेशन ] बैठना ; ( कुलक ७ )। उत्रसंकम एक [उपसं + क्रम् ] समीप आना। वक्क---उवसंकमंतः ( दस ५, २, १० )। उवसंखड सक [उपसं + कृ] राँधना, पकाना । कवकु---उवसंखडिज्ञमाण ; ( घ्राचा २, १, ४, २)। उवसंहर सक [ उंपसं + ह ] १ हटाना, दूर करना। २ सकेखना, समेटना। "ता उवसंहर इमं कोवं" (कुप्र

संक्र-उवसंहरिउ नीसेसदेवमायं २५४ )। जाव" ( धर्मवि १८ )। उवसंहार पुं [उपसंहार] संकोचन, समेट; (द्रव्य १०)। उवसग्गिञ वि [ उपसर्गित ] हैरान किया ( विरि १११७ ) । उवसज्ज श्रक [उग+सृज्]श्राश्रय करना । उवसज्जिज्जा; (भ्राचा २, ८, १)। उवसह पुंन [ उपशब्द ] १ प्रच्छन्न शब्द; २ समीप का शब्द ; (तंदु ५०)। उवसमिअ पुं [ औपशमिक ] कमों का उपशम ; (त्रयाु ११३)। उवसाम पुं [ उपशम ] उपशान्ति ; ( विरि २३५ )। उवसेवण न [ उपसेवन ] सेवा, परिचय; ( पर ६ ) । उवस्सुदि स्त्री [उपश्रुति] प्रश्न-फल को जानने के जिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य; (हास्य १३०)। उवहारुहा वि [ उपहारवत् ] उपहार वाला ; ( मंचि २०)। उयहिंड सक [ उप + हिण्ड् ] पर्यटन करना, घुमना। "भिक्खत्थं उवृहिंडे" ( संबोध ४१ )। उवाइकम सक [उपाति + क्रम् ] उल्लंघन करना। संक उवाइकस्म ; ( य्याचा २, ८, १ )। उवाइण सक [ उपाति + नी ] गुजारना । संक्र--- उवा-इणित्ता ; ( ग्राचा २, २, २, ७ )। उवायत्त पुं [ उपावृत्त ] वह अश्व जो लेटने से श्रम-मुक्त हुआ हो ; ( चार ७० )। उवावत्तिद् ( शौ ) वि [ उपावृत्तित ] उपर्यु क अश्व से युक्त ; ( चार ७० )। उवासग वि [ उपासक ] १ सेवा करने वाका ; २ पुं. जैन या बुद्ध दर्शनका अनुयायी ग्रहस्थ; (धर्मसं १०१३)। उचिंद पुंन [ उपेन्द्र ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१)। उवेस अक [ उप + विश् ] बेठना। वक्-उवेसमाण; ( विंइ ५८६ )। उवेहण न [ उपेक्षण ] उपेक्षा, उदासीनता; (संबोध १०; हित २३)। उठ्बद्दण न [ उद्वर्तन ] तुले से उसके बीज को अक्षग कर्ना ; ( पिंड ६०३)। उञ्बद्धिअ वि [ उद्वर्तित ] साफ किया हुन्ना, प्रमार्जित; ''करीसे**ग्**य वावि उव्यद्विए'' ( पिंड २७६ )।

उञ्चत्त सक [ उद् + वर्तय ] १ खड़ा करना। २ उलटा करना। उब्बत्तंति; (पव ७१)। संकृ - उब्ब-त्तिया ; (दस ५, १, ६३)। उठवत्त वि [ उद्वर्त ] खड़ा करने वाक्षा ; (पव ७१)। उन्त्रल सङ [ उद् + चलय् ] उन्मूलन करना। उन्न-लए ; वक्---उठ्यलमाण ; (पंच ५, १६६)। उञ्चलणा स्त्री [ उद्दलना ] १ उन्मूलन ; २ उद्दन्नन-योग्य कर्म-प्रकृति ; (पंच ३, ३४)। उच्चाण देखो उच्चाअ = उद्वात ; ( कुत्र १६६ )। उच्चाय देलो उचाय= उभय ; ( सूत्र १, ४, १, २ )। उविवक्त देखा उविवय। उविवज्ञ ; (प्राक्त ६८), उव्विज्जंति ; (वै ८६)। संक्ष उव्विज्जिऊण ; (धर्मवि १६६)। उव्यिद्ध वि [ उद्विद्ध ] जिसकी ऊँचाई वा माप विया गया हो वह ; (पव १५८)। उच्चिल भक [उद्+वेल्] तड़फड़ना, इधर-उधर चलना। "उव्विक्तइ स्यर्धीए देवो त्रासन्नचवगुव्न" (धर्मवि ११२)। उव्चिव्य । देखो उव्यव। उव्यव्यह, उव्वेष्पह; उच्चेअ । ( प्राक्त ६८ )। उठ्वेयणय पुंन [ उद्वेजनक ] एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र २८)। उसद देखो असद =दे ; (पव २)। उसभ पुंन विपभ विषक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४०)। उसहसेण पुं [ वृपभसेन ] १ तीर्थंकर-विशेष ; २ जिन-देव की एक शाख्वती प्रतिमा ; (पव ५६)। उसिर देखो उसीर=उशीर ; ( स्त्र १, ४, २, ८ )। उसुत्र न [ इपुक ] १ वाण के आकार का एक आभूपण; २ तिम्नक ; (पिंड ४२४)। उस्सक सक [ उत्+ प्वाप्क् ] प्रदीत करना, उत्ते जित करना। संक्र-उस्सिक्तियः (श्राचा २, १, ७, २)। उस्सक्कण न [उत्प्वप्कण] उत्सर्पण ; (पंचा १३, १०)। उस्सिक्किय वि [ उत्स्विष्कित ] नियत काल के वाद किया हुन्रा ; (पिंड २६०)। उस्सग्गि वि [ उत्सर्गिन् ] उत्सर्ग —सामान्य नियम-का जानकार ; (पव ६४)। उस्सन्न देखो उस्सण्ण = दे ; ( स्त्र २, २, ६५ ; तंदु

२७)। "भाव पुं "भाव ] बाहुल्य-भाव ; ( धर्मसं 1 ( 340 उस्सप्पणा स्त्री [ उत्सप्पणा ] विख्यात करना, प्रविद्धि करना ; ( सम्मत्त १६६ )। उस्साह देखो उच्छाह ; ( स्त्रानि ६२ )। उस्सिंचणा स्त्री [उत्सेचना ] देखो उस्सिंचण ; (उत्त ३०, ५)। उस्सिक्क देखो उस्सक्क। एक--उस्सिक्किया; (दस ५, १, ६३)। ! उस्सिन्न वि [ उत्स्वन्न ] विकारान्तर को प्राप्त, अचित्त किया हुआ ; (दस ५, २, २१)। उस्सिय वि [ उत्सृत ] भ्रहंकारी ; ( उत्त २६, ४६ )। उस्सुक्क ) न [ औत्सुक्य ] उत्सुकता ; ( श्रावक उस्सुग । ३६८ ; धर्मसं ६५६ ; ६५७)। उहट्ट अक [अप+घट्ट] नए होना। उहटह ; समत्त १६२)। उहस्त सक [उप + हस् ] उपहास करना। उहसइ ; ( प्राकु ३४ )। उहिजल पुं दि न चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( सुख ३६, १४६ ).। उहिंजलिआ स्त्री [ दे ] ऊपर देखो ; (उत्त ३६, १४६ )। ऊढ वि [ ऊढ ] परिग्राति, विवाहित ; ( धर्मे ं १३६०)। ऊतालीस ) स्त्रीन [ एकोनचत्वारिंशत् ] उनचाकी*स*, 🕽 ३६ ; ( सुच्च २, ३---पत्न ५२ ; देवेन्द्र ऊयाल २६४)। ऊरणीअ वि [ औरणिक ] भेड़ी चराने वाला ; ( अगु . १४४)। **ऊसय पुं [ उच्छ्य ] १** उत्सेध, ऊँचाई ; २ उत्सेधां-गुल ; (जीवस १०४)। ऊसि सक [ उत्+िश्न ] ऊँचा करना, उन्नत करना। संकृ---ऊसिया ; ( उत्त १०, ३५ )। उत्सुग न [दे ] मध्य भाग ; ( आचा २, १, ८, ६)। **ऊहापोह** पुं [ ऊहापोह ] सोच-विचार ; ( कुप्र ६१ )।

एअ वि एत ] श्राया हुश्रा, श्रागत ; (सम्मत्त ११६)।

पद्य वि [ एजित ] किम्पत ; ( राय ७४ )।

पइस देखो एईस ; ( सुख २, १७) । एक कगिस्तिरथ न [ एक सिक्थ ] तपो-विशेष ; (पव 1 (805) एककाग देखो एग-ग्रा= एक-क ; ( कुप्र ७६ )। एक्कसिरिआ च [ दे ] शीघ, जलदी; ( प्राक्र ८१ )। एक्कसेस देखो एग-सेस ; ( ग्रणु १४७ )। एक्कह देखी एग ; ( प्राकृ ३५ )। एक्झार देखो एक्झारह ; (कम्म ६, १६)। एक्केलु देलो एग; ( शाकु ३५)। एक्कील एगंतिय न [ ऐकान्तिक ] मिध्यात्व का एक मेद-नत्रस्तु को सर्वधा जिलाक आदि एक ही दृष्टि से देखना ; (संबोध ५२)। एगद्वि देखो एग-सिंद्धि ; (देवेन्द्र १३६ ; सुज १२)। एगडाण न [एकस्थान] एक प्रकार का तप; (पव २७१)। एज गया स्त्री [एजना ] कम्प, कींपना ; (सूत्र्यनि १६६)। एज देखो एय = एज् । वक - एजामाण ; ( राय ३८ )। एड सक [ एडय ] हटाना, दूर करना । एडेह ; संकृ---एडेला ; (राय १८)। एताव देखो एत्तिअ = एतावत् ; "एतावं नरकोश्रो" (जीवम १८ १)। प्रतिक (शौ) देखो प्रतिअ = एतावत् ; (प्राकृ ६५)। एत्त ण च [ दे ] च्रधुना, इस समय ; ( प्राकृ ८० ) एरचय वि ि ऐरचत े ऐरवत है ल का ; ( सुज १, ३)। एलावच वि [ ऐलावत्य ] एलावत्य-गोल का ; ( गांदि 1 (38 एलिक्ख वि [ईदृक्ष ] ऐसा ; ( उत्त ७, २२ )। पिलस देखो परिस ; (स्त्र १, ६, १)। एवंहास पुं [ एवंहास ] इतिहास ; ( गउड ८०२ )। एस सक [इष् ] १ इच्छा करना। २ खोजना। ३ प्रका-शित करना। एसइ; (पिंड ७५)। एस सक [ आ + इष् ] करना। "तम्हा विशायमेतिजा" ( उत्त १, ७ ; सुख १, ७ ) । एसिय वि [ एषित ] भिन्ना-चर्या की विधि से प्राप्त : ( स्य २, १, ५६ )। एहा स्रो [एम्रस्] समिष, इन्धन ; ( उत्त १२, ४३; ४४ ) । ।

# ग्रो

ओ अ [ओ] इन अर्थों का स्चक अव्यय ;--१ वितर्क ; २ प्रकोप ; ३ विस्मय ; ( प्राक्त ७८ )। ओअञ्च देखो ओवह= अप+ वृत्। योग्रलइ: ( प्राक्त ७० )। ओंकार पुं [ ओङ्कार ] 'ग्रों' यत्तर ; (उत्त २५, ३१)। ओंगण अक [ इवण् ] अवक्त आवाज करना। ओंग-गाइ; (प्राकु ७३)। ओकंवण देखो उदकांवण ; ( आचा २, २, ३, १ टी )। ओकिच्छिया देखो उक्किच्छिआ ; ( पव ६२ )। ओकरग पुं [ अवकरक ] विष्ठा ; ( मन ३० )। ओक्खमाण वि मिविष्यत् ने भवष्य में ह ने वाला, भावी ; (प्राकु १६)। भोगय वि [ उपगत ] प्राप्त ; ( स्थ्र १, ५, २, १० )। ओगास पुं [ अवकाश ] मार्ग, रास्ता ; (सुख २, २१)। ओगाह सक [ अब + गाह ] पाँव से चलाना | वकु---ओगाहंत ; (पिंड ५७५)। ओगाह सक [प्रति+इष्] प्रहर्षा करना। श्रोगाहइ : ( प्राक्त ७३ )। ओम्गाह देखो उम्गाह = उद् + प्राह्य । भ्रोग्गाहइ ; ( प्राक्त ७२ )। ओग्च देखो उग्चड । श्रोग्घइ ; ( प्राक्त ७१ )। ाओधययण न शिधायतन १ परंग्रा से पूजा जाता स्थान; २ तलाव में पानी जाने का साधारण रास्ता; (आचा २, १०, २)। ओचार पुं [ दे अपचार ] धान्य रखने को बड़ी कोठी--भिद्धी का पाल-विशेष ; ( अगु १५१ )। ओजिस्ह अह [ झा ] तृत होना । ग्रोजिम्हर ; (पाकृ ६५ )। ओढण न [ दे ] अवगुपउन ; ( शाक ३८ )। ओणेज्ज वि [ उपनेय ] सांचे में ढाल कर बनाया हुआ फूल आदि, धांचे से बनता मोम का पूतला; "आउ-हिमउक्किन्नं श्रोएसे ( १से ) ज्जं पीलिमं च रंगं च" (दसनि २, १७)। औत्थ सक [स्थग् ] दकना। छोत्थइ ; (प्राक्त ६५)। ओत्थल्ल देखो उत्थल्ल= उत् + स्तृ । ( प्राक्त ७५ )।

ओद्इग देखो ओद्इय ; ( थ्रज्म १३६)। ओद्द वि [ आद्र ] गीला ; ( प्राक्त २० )। ओनडिय वि [अवनटित ] अवगणित, तिरस्कृत ; "चंचुय्रोनडियग्रहणपहं" ( सम्मत्त २१४ )। ओम वि अवम ] श्रकार, निस्सार: (श्राचा २, ५, २,१)। ओमंथिय वि [ अवमस्तिक ] शीर्षांतन से स्थित, नीचे मस्तक छोर ऊँचे पैर रखकर िथतः (गांदि १२८ टी)। ओमाणण न [ अद्यमानन, अप<sup>०</sup> ] अपमान, तिरस्कार ; (स ६६७)। ओमाय वि [ अविमित ] परिमित, मापा हुआ ; ( सुरुज 1(3 ओमालिअ देखे। ओमल = निर्मालय ; ( प्राक्त ३४ )। ओमिणण न [दे] प्रोंखनक, विवाह की एक रीति, वर के जिये सासू की छोर से किया हुआ न्योछावर; (पंचा प, २५)। ओमुक्क वि [ अवमुक्त ] परित्यक्त ; ( सम्मत्त १५६ )। ओम्माय पुं [ उन्माद ] उन्मत्तता; ( संवीय २१ ) । ओय न [ ओजस् ] १ विषम संख्या, जैसे एक, तीन; पाँच त्रादि ; (पिंड ६२६)। २ श्राहार-विशेष, अपनी उत्पत्ति के समय जीव प्रथम जो आहार छेता है वह ; (सुत्रानि १७१)। ओयड्डिया ) स्त्री [दे] श्रोहनी, श्रोहने का वस्त्र, ओयड्ढी चादर, हुपट्टा ; (सुल २, ३०)। ओयत्त सक [अप+वर्तय ] उलटाना, खाली करने के ब्रिए नमाना । संक--- ओयत्तियाणं ; ( याचा २, १,७,५)। भोयत्तण न [ अंपवर्तन ] खिसकाना, हटाना ; ( पिंड 1 ( 834 ओया ली [ओजस्] १ प्रकाश ; (मुज ६)। २ माता का शुक-शोखित ; (तंदु १०)। शोयार सक [अव+तारय्] नीचे उतारना। संकृ--ओयारिया ; (दस ५, १, ६३)। 'ओयार पुं [ अवतार ] घाट, तीर्थ ; ( चेइय ५१५ )। ओयारण देलो उयारण ; ( कुप्र ७१ )। ओरद देलो अवरद्ध=अपराद ; ( प्राक्त ५० ) । ओरम थक [ उंप+रम् ] निष्टत्त होना। श्रोरम; (स्थ्रं २, २, १, १०)।

ओरालिय वि दि । १ व्यात : २ उपलित : "दिट्री रुहिरोराकियिभरो" ( सुख १, १३ )। ओरुहण न [ अवरोहण ] नीचे उतारना, अवतारण ; (पव १५४)। ओलिंग ( अप ) देखों ओलिंग ; ( विरि ५२४ )। ओह्यहृण पु [ अवलटन ] एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र रंप )। ओलिंग सक दि ] खोलना। कवकू--"ओलिंग-[ ? लिप्प ] माणे वि तहा तहेव काया कवाडिमिवि भासियन्वा" ( पिंड ३५४ )। ओलीयण न [ अवलोकन ] गवात्त ; "दिट्टा अन्नगा तेचा चोलोयचागएचा" ( सुख २, ६ )। ओही हो दि ] पनक, काई; गुजराती में 'ऊल' ( चेइय ३७३ )। ओवगारिय वि [ औपकारिक ] उपकार के निभित्त का, उपकारार्थक ; ( देवेन्द्र ३०१)। ओचग्ग सक [अव+ऋम् ] १ व्यात करना, २ ढकना, भान्छादन करना। भ्रोवगाइ, भ्रोवगाउ ; (ते ४, २५; ३. ११)। भोबद्दण न [ अपवर्तन ] हास, कमी; ( आवक २१६ )। ओवम देलो ओवमा : "इंदियपचक्लं पिय अगुमाण श्रोवमं च महनाणां" ( जीवस १४२ )। ओवयण न [अवपतन ] अवतरण, नीचे उतरना; (भग ३, २-- पत १७७)। ओववाइय व [ औपपातिक ] एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला ; (सूत्र १, १, १, ११)। ओवरुस्य देखो उवरुस्य : "विष्टिज्जइ ज्रोवरसयतग्रयं तेखाइरक्खट्टा" ( पव ८१ )। ओवास अक [अव+काश्] अवकाश पाना, जगह मिजना । खोवासइ, (प्राप ; कुमा ७, २३ ; प्राकृ ६६) । ओवासंतर पुंन [अवकाशान्तर] प्राकाश, गगन; (भग २०, २-पत्र ७७६)। **ओब्बेब्ब देखो उब्बेब ; ( संद्यि ३५** )। श्रीस देखो ऊस≈ ऊष ; (दस ५, १, ३३)। ओसक्क सक [अव + ध्वध्क् ] कम करना, घटाना । संक्र--ओसिकिया ; (दस ५, १,६३)। ओसिकिक्य वि विवाहकित नियत काल से पहले किया हुआ ; (पिंड २६०)।

ओसद्द सक [ वि + सृष् ] फैजना, पषरना । श्रोसट्टइ; (गां प्रश्हे)। ओसन्न वि जिवसन्न निमय ; (दसच् १, ८)। ओसम सक [ उप+शमय् ] उपशान्त करना। भवि— श्रोसमेहिंति ; (पिंड ३२६)। ओसविय देखो ओसमिअ ; ( पिंड ३२६ )। ओसाण न अवसान । गुरु के समीप स्थान, गुरं के पास निवास ; ( स्या १, १४, ४ )। ओसाय पुं [ अवश्याय ] त्र्योस, निशा-जल ; ( जीवस ३१)। ओसिअ वि [ उषित ] १ वसा हुत्रा, रहा हुन्या; ( स्त्र्य १, १४, ४ )। २ व्यवस्थित ; ( सूच्र १, ४, १, २० )। ओसित्त वि अवसिक ] भीजाया हुन्ना, विक ; ( भ्राचा २, १, १, १)। ओस्सक्क पुं [ अवष्वष्क ] अपसर्पेगा, पीछे हटना ; (पव २)। ओस्सक्कण देखो ओसक्कण ; (पिंड २८५)। ओह पुंन जोघ र उत्सर्ग, सामान्य नियम ; ( गांदि ५२)। २ सामान्य, साधारणः (वव १)। प्रवाह ; (राय ४७ टी)। ४ सिलाल-प्रवेश ; ५ भ्रासन-द्वार ; (भ्राचा २, १६, १०)। ६ संसार ; ( स्त्र १, ६, ६)। °सुय न [ °श्रुत] शास्त्र-विशेष ; ( गांदि ५२ )। ओहड वि [ अपहत ] नीचे साया हुआ ; ( दस ५, १, ६६)। ओहल सक [अव + खल ] विसना। भवि—ग्रोह-लिही ; (सुपा १३६)। ओहाइअ वि [ अवधावित ] चारित्र से भ्रष्ट ; ( दसच् १,१)। ओहाडण न [ अवघाटन ] प्रायश्चित्त-विशेष ; ( वव १) ओहाण न [ उपघान ] स्थान, ढकना; ( वव ४ )। ओहावण न [अवभावन ] अपमान, अपकीर्ति ; (पिंड ४८६)। ओहावणा स्त्री [अपहापना] लोघव, स्नष्टुता ; ( जय २१ )। ओहासिय वि [ अवभाषित ] याचित ; ( पंचा १३, १०)। ओहिअ वि [ औदिक ] श्रीत्मिक, सामान्य रूप से उक्त ; ( श्रग्रा १६६ ; २०० )।

ओहीर श्रक [सद् ] खिन्न होना। वक्त - ओहीरंतं च सीग्रंतं" (पात्र )।

क

कअवंत देखो कय-च = कृतवत् ; ( प्राकृ ३५ )। कइ वि [ कृतिन् ] १ विद्वान्, पिएडतः, २ पुपयवान् ; (स्त्रा २, १, ६०)। कइ अ [ क्वचित् ] कहीं, किसी जगह में ; (दसचू २, १४)। कइयव्य देखो कइअय ; ( तंदु ५३ )। कइयाइ अ [कदाचित्] किसी समय में ; (कुप्र ४१३)। कइर देखो कयर = कतर ; (पंड ४६६)। कइरव पुंन [ कैरव ] कुमुर ; "कइरवो" ( संचि ५ )। कउसल पुंन [ कौशल ] चतुराई ; "कउसमो" ( संदि ६; प्राकृ १०)। कउहि वि [ ककुदिन् ] मृषम, वैल ; ( अप्पु १४२ )। कएल वि [ कृत ] किया हुआ ; ( सुख २, १५)। कओण्ह वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; ( धर्मवि ११२ )। कं च [ कम् ] उदक, जल ; (तंदु ५३)। कंकण पुं [ दे ] चतुरिन्द्रिय जनतु की एक जाति ; ( उत्त ३६, १४७)। कंकणी स्त्री [ कङ्कण ] हाथ का आभरण-विशेष; "सय-मेव मंक्रसीए धसीए तं कंकसी बद्धा" ( कुप्र १८५ )। कंकसी स्त्री दि ] कंघी, केश सँवारने का उपकरण; (ती १५)। कंकुण देखो कंकण = दे ; ( सुख ३६, १४७ )। कंचण पुंन [ काञ्चन ] १ एक देव-विमान : ( देवेन्द्र १३१)। २ वि. सोने का, सुवर्ण का ; "कंचर्ण खंडं" (वजा १५८)। °पह न िश्रभा । १ रत-विशेष ; २ वि. रत-विशेष का बना हुआ ; ( देवेन्द्र २६६)। °पायव पुं [ °पादप ] वृक्त-विशेष ; (स 1 ( 503 कंचीरय न [ दे ] पुष्प-विशेष ; ( वज्जा १०८ )। कंचीरय न [ काञ्चीरत ] सुरत-विशेष; (वन्ना १०८)। कंट देखो कंटग ; ( पिंड २०० )। कंडमाल पुंस्त्री [कण्डमाल ] रोग-विशेष ; (कुप्र 1 ( 908

कंठाल वि [कएठवत् ] बड़ा गला वाला ; (धर्मवि 1 (808 कंडीरअ देखों कंडीरच ; (किरात १७)। कंड न [काएड] १ त्रांगुल का त्रसंख्यातवाँ भाग : "कंडं ति एत्थ मन्नइ अंगुन्नमागी असंखेज्जो" (पव २६० टी )। कंडग न [कएडक] १ संख्यातीत संयम-स्थान-समुदाय; (पिंड हह; १००)। २ विभाग, पर्वत षादि का एक भाग ; ( स्त्र १, ६, १० )। कंडरीय वि [ कएडरीक ] १ आ-शोभन, अ-सुन्दर ; २ अ-प्रधान ; ( सूज्रनि १४७ ; १५३ )। कंत सक [कृत्] १ काटना, छेदना। २ कातना, चरखे से स्ता बनाना । "सल्लं कंतंति अप्पयो" (सूत्र १, ८, १०), कंतामिः; (पिंडभा ३५)। कंतार पुंन [कान्तार ] जल-फलादि-रहित अरयय ; "कंतारो" (सम्मत्त १६६)। कांदली स्त्री [कन्दली ] कन्द-विशेष ; (उत्त ३६, ु.६५ ; ६६ ) i कंदुक देखो कंदुअ ; (स्म २, ३, १६)। कंद्रय देखों कंद्रुइअ ; ( कुप्र ६८ )। कंदुव्वय पुंन [ दे ] कन्द-विशोग ; ( सुख ३६, ६८ )। कंविया स्त्री [कम्बिका ] पुस्तक का पुट्टा, किताब का श्रावरण-पृष्ठ ; (राय ६६)। ककाणि पुंस्री [ दे ] मर्म-स्थान ; "त्राहस्स विज्भांति ककाणाओं सं" (स्त्र १, ५, २, १५)। कक्क पुंन [कल्क] १ चन्दन आदि उद्वर्तन-द्रव्य; (दस ६, ६४)। २ प्रसृति-रोग आदि में किया जाता त्तार-पातन ; ३ क्षोध्र ग्रादि से उद्दर्तन ; (पव २— गाया ११५)। °कुरुया स्त्री [ °कुरुका ] माया, कपट ; (पव २)। कक्क पुं [ कर्क ] १ चक्रवर्त्तीका एक देव-कृत प्राप्ताद ; द (उत्त १३, १३)। २ राशि-विशेष, कर्क राशि ; (धर्मवि ६६)। कषकड पुं [कक ट] कर्क राशि; (विचार १०६)। कफकव एं [दे] गुड़ बनावे समय की इज्जु-रस की एक ग्रवस्था, इत्तु-रस का विकार-विशेष ; (.पिंड २८३)। ्रफफ्किड पुं [दे] कृकलाम, गिरगिट ; गुजराती में 'काकेडो' (दे २, ५)।

कक्कोली स्त्री [कड्डोली ] बुत्त-विशेष ; (कुप २४६)। कवखग वि किञ्चाग र कज्ञा-प्राप्त; २ पुं. कज्ञा का केश ; (तंदु ३६)। कच्छ पुंन किच्छ र नदी के पास की नीची जमीन : २ मूला आदि की बाड़ी ; ( श्राचा २, ३, ३, १ )। कच्छभाणिया स्त्री दि ] जल में होने वाली वनस्पति-विशेष ; (सूत्र २, ३, १८)। कच्छाद्रक्म पुं [दे कक्षादर्भ ] रोग-विशेष ; ( विरि 280)1 कज्जा (शौ) स्त्री [कन्यका] कन्या, कुमारी ; ( प्राकृ ५७ )। कट्टर पुंन दि ने कडी में डाक्षा हुआ घी का वड़ा. खाद्य-विशेष ; (पिंड ६३७)। कट्टहार पुं [काप्रहार] कठहरा; लकड़हारा, काष्ट-वाःकः ; (कुप्र १०४)। कट्ठेअ वि [काष्ट्रेय] देखो कट्ठिअ - काष्ट्रित ; (धाचा २, २, १, ६)। कट्ठोल देखो कट्ट = कृष्ट ; ( पिंड १२ )। कडंबा पुंस्त्री [ कडम्बा ] वाद्य-विशेष ; ( राय ४६ )। कडिक्य न [ कडिक्कत ] कड्कड़ आवाज ; ( विरि ६६२)। कडण न किटन विटाई आदि से घर का संस्कार; चट ई स्त्रादि से घर के पार्श्व भागों का किया जाता त्रान्छादन, (स्राचा २, २, ३, १ टी ; पव १३३) । कडमड पुंन दि ] उद्वेग ; (संचि ४७)। कडय न [ करक ] ऊख आदि की यष्टि ; ( आचा २, १०, २)। कडसार न [ कटसार ] मुनि का एक उपकरण, आ-सन: "न वि लेइ जिया पिंछीं (१ छिं) नवि कुंडीं ( १डिं ) वक्कलं च कडसारं " ( विचार १२८ )। कडि वि किटिन् ] चटाई वाला ; (अणु १४४)। कडिण पुन दि ] तृथा-विशेष ; ( स्त्रा २, २, ७ )। कडिट वि दि वाहर निकाला हुआ, गुजराती में 'काढेलं', "तो दासीहिं सुगाउ न्य कड्डिओ कुट्टिजगा बहिं" ( सिरि ६८६ )। कहणान [ क्वथन ] क्वाथ करना ; पावइ खंडयाकढयाइं मंजिट्टा" (कुप्र २२३)। कढिं न दि न कड़ी ; (पिंड ६२४)।

कणखळ न दि ] उद्यान-विशेष ; ( सिट्ट ६ टी )। क्रणग वि [ कानक ] सुवर्ण-रस पाया हुन्ना (कपड़ा) ; ( आचा २, ५, १, ५)। °पट्ट वि [ °पट्ट] सोने का पट्टा वाला ; ( च्याचा २, ५, १, ५)। कणगसत्तरि स्त्री [ कनकसप्तति ] एक प्राचीन जैनेतर शास्त्र ; ( अगु ३६ )। कणय पुंन [ कनक ] एक देव-विभान ; ( देवेन्द्र १४४)। कणविआणय पुं [कणवितानक] देखो क्षणग-वियाणगः (सुज्ज २०)। कणवीस्त्री दि न कन्या ; (वज्जा १०८)। कणीर देखो कणेर; (चंड)। कण्ण पुं [कणं ] १ कोटि-भाग, अग्रांश; (सुन्ज १, १)। २ एक म्लेच्छ-जाति ; (मृच्छ १५२)। कण्णआर देखो कण्णिआर ; ( प्राकु ३० )। कण्णलोयण पुंन [ कणलोचन ] देखो कण्णिलायण : (सुन्ज १०, १६)। कण्णाल्ल पुन [ कणेल ] ऊपर देखो ; (:सुज्ज १०, १६ टी )। कणिण पुं [ कणिं ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६)। कण्ह पुं [ कुष्ण] कन्द-विशेष ; ( उत्त ३६, ६६ )। कण्हई म्र [ कुतश्चित् ] किसीसे ; ( स्त्र १, २, ३, ६)। देखो कण्हुइ। कण्हुई देखो कण्हुइ ; (सूत्र २, २, २१)। कत्त सक [ कृत् ] कातना, चरखे से सूता बनाना । वक् — कत्तंत ; ( ५ ंड ५७४ )। कत्त वि [ क्लप्त ] निर्मित ; ( संन्नि ४० )। कत्तण न [ कर्तन ] कातना ; (पिंड ६०२)। कत्ति° वि [ कते ] करने वाला ; "किरिया या कत्ति-रहिया" ( धर्मसं १४५ )। कद (मा) देखो कड= कृत; (प्राकु १०३)। कद्ग देखो कयग ; ( इम्मीर ३४ )। कदु देखों कउ= ऋतु ; (प्राकृ १२)। कदुअ ( शो ) अ [ इत्वा ] करके ; ( प्राक्त ८८ )। कदुशण (मा) वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; (प्राकृ १०२)। कदम पुन [कदम] कीचड़, कादा; (कुप्र ६६)। ील वि [ ीर्ल ] कीचड़ वाला; (स्म्रानि १६१)।

कत्र देखो कण्ण; (कुलक २८)। °एव देखो कण्णदेव ; (कुप ४)। °विह, शविह स्रो [ °वृत्ति ] किनारा, अप्र भाग ; (कुप्र ३३१ ; ३३४ ; विचार ३२७ ; पव १२५ ) । कन्नस वि [ कनीयस् ] कनिष्ठ, जघन्य ; "कन्नसमिज्भ-मजेट्टा" (पव १५७)। कपंघ देखो कमंघ ; ( प्राकृ १३ )। कष्प पुं [कल्प ] १ प्रचालन ; ( पिंड २६६ ; २७१ ; ३०५ ; गच्छ २, ३२ )। २ द्याचार, व्यवहार ; (वव १; पव ६६)। ३ दशाश्रुतस्कन्ध स्तः, ४ कल्प-स्त्र, ५ व्यवहार-स्त्र ; ( वव १ )। ६ वि. उचित ; (पंता १८, ३०)। °काल पुं [ °काल ] प्रभूतः काल ; ( सूल १, १, ३, १६)। धर वि [ धर ] कल्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार; (वव १)। कप्पासिअ वि [ कार्पासिक ] १ करात वेचने वाला ; ( त्रागु १४६ )। २ न. जैनेतर शास्त्र-विशेष ; ( त्रागु ३६; गांदि )। किष्पआकृष्पिअ न [ कहपाकहप ] एक जैन शास्त्र ; . ( गांदि २०२)। कवंध (शो) देखो कमंध; (शक ८५)। कव्यद्वी स्त्री [ दे ] क्रोटी लड़की ; (पिंड २८५)। कव्वर देखो कव्वुर ; ( प्राञ्च ७ )। कम अक [क्रम्] १ संगत होना, युक्त होना, घटना। २ ग्राधिक रहना। कमइ; (पिंड २३१; पव ६१)। कमल पुंन [ कमल ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४२)। °णअण पुं [°नयन] विष्णु, नारायण ; (समु १५२)। कमलंग न [कमलाङ्ग ] संख्या-विशेष, चौरासी साख महापद की संख्या; (जो २)। कमलुब्भव पुं [ कमलोद्भवं ] ब्रह्म ;ं ( ति ८२ )। कमिय वि [ कान्त ] उल्लंघित ; ( दस २, ५ )। करमक्कर देखो करम-कर ; ( प्राक्त २६ )। कयंव पुं [ कदम्व ] समूह ; ''अप्राणं पिव सब्वं जीव-कयंबं च रक्खइ सयावि" ( संबोध २०) । कयग व [ कृतक ] प्रयत-जन्य ; ( धर्मसं २६६ ; ४१४)। क्यग वि [ क्रायक ] खरीदने वाना ; ( वव १ टी )। कयन वि [ कदन्त ] खराव अन ; ( धर्मवि १३६)। क्रयह्रय देखो कय = कृत ; ( सुख २, ३ )।

```
कयाणग पुंन. देखो कयाण ; "देव निश्रवाहणाण कया-
 ्यागे किं न विक्केह" ( विरि ४७८ )।
कर पुं [कर ] एक महाग्रह ; (सुन्ज २०)।
-करंड पुन [ करण्ड ] वंशाकार हड्डी ; (तंदु ३५)।
करकचिय वि [क्रकचित ] करवत आहि से फाड़ा
  हुआ; (अण् १५४)।
 करग देखो कारग = कारक ; ( गांदि ५० )।
करगय देखो करकय ; (स ६६६)।
करगगह देखो कर-गह : ( सम्मत्त १५३ ) ।
करच्छोडिया स्रो [दे] ताजी, ताज ; ( मुख २,
  १५)।
करणसाला स्त्री [करणशाला ] न्याय-मन्दिर ; (दस
  ३, १ टी )।
करिंग स्त्री [दे] किया, कर्म ; (अया १३७)।
करिअ पुं [करिक] एक महाप्रह ; (सुन्त २०)।
करे सक [ कारय ] कराना। करेइ ; ( प्राक्त ६० )।
करोडि स्त्री करोटि किर की हड्डी ; (सुल २, २६)।
करोडी स्त्री [दे] मुद्दा, शव ; (कुप १०२)।
कलंकलीभागि वि [ कलङ्कलीभागिन् ] दु:ख-ज्याकुल ;
 (सम्म २, २, ५१; ५३)।
कलंकलीभाव पुं किलङ्कीभाव र दुःख से व्याकु-
 लता ; २ संवार-परिभ्रमण ; ( भावा २, १६, १२)।
कलंतर न [ कलान्तर ] व्याज, सूद ; ( कुप ३५५ )।
कलंबगा स्त्रो [ कलभ्यका ] जल में होनेवाली वनस्पति-
 की एक जाति ; (स्प २, ३, १५ ।
कळंबुय पुं [ कद्म्बक ] कदम्ब-वृत्त ; ( सुज्ब १६ )।
कलकलिअ वि [ कलकलित ] कबक्ल ६०६ से युक्त ;
 (।सरि ६६४)।
कलमल पुन [दे] १ मदन-वेदन ; (सं त ४७)।
 २ कंपन, थरथराहट, घृणा ;
   "श्रमुईए अट्टोणं गोधियकिमिनालपूरमं गणं।
   नामंपि चिंतियं लजु कलमलयं जणाई हिययम्मि"
                                  (मन ३३)।
कलस पुन [कलश] १ एक देव-विमान ; (देवेन्द्र
 १४०)। २ वाद्य-विरोध ; (सय ५० टी)।
कलावय न [कलाएक] चार पर्यो की एकवाक्यता;
 ( सम्मत्त १८७)।
कलि पुं[कलि ] एक नरकाशात ; ( देवेन्द्र २६ )।
```

```
कलिंग पुं [ कलिङ्ग ] भगवान आदिनाय का एक प्रतः
  (ती १४)।
 कलिमल दे ो कलमल = कलमल ; (तंदु ४१)।
 कलोवाइ हो [दे] पात-विशेष ; (आवा २,१,२,१)।
कल्लवाल पुं [ कल्यपाल ] कलवार, शराब वेचने वाला ;
  (मोह ६२)।
 कञ्चाण न [ कल्याण ] सुवर्ण ; (विरि ३७३ )।
 करुलुय पुं [ करुलुक ] दीन्द्रिय जन्तु की एक जाति है
  (पराधा १--- २ल ४४)।
कवगा पुं कवर्ग ] 'क' से 'ङ' तक के पांच अन्तर :
  ( धर्मीव १४)।
 कवचिअ देखो कवइय ; ( विरि १३१६ )।
 कवल पुंत दि ] लोहे का कडाइ; (सूत्र १, ५,
  १, १५)।
 कविहसिय पुंन [ कपिहसित ] त्राकाश में अकस्मात्
  होने वाली भयंकर आवाज करती ज्वाला; ( अगु
  १२०)।
कवोड देखो कवीय ; (पिंड २१७)।
 कवोशण (मा) वि [ कदुल्ण ] थोड़ा गरम ; (प्राकृ
  1 (8
काटबाटु पुं [ दे ] बालक, बचा ; ( गच्छ ३, १६ )।
कञ्जाङ्गि वि दि वे न कावर उठाने वाला, बहँगी से माल
 ढोने वाला ; ( कुप्र १२१ )।
कसि । [किष्म] मारने वाला, विनाशक ; "चतारि
  एए कित्यो कनाया विचंति मूलाई पुण्यन्भवस्व" ( सुख
   2, 2)1
कसुप्रीरा स्त्री कि श्मीर ] एक उत्तर भारतीय देश;
  (माकु २५; ३३)।
कसेरग पुन [ कशेरक ] जल में होती वनस्पति को एक
  जात ; ( स्त्र २, ३, १८ ; श्राचा २, १, ८, ५ )।
कसोति स्त्री [दे] खाद्य-विशेष ; "महाहिं कसोतिं
  भोचा कन्जं साधेंति" ( सुज १०, १७ )।
कहक्कह पुं [कथंकथा] बातचीत ; (आचा २,
  १५, २)।
काअइंची ) स्त्री [ काकचिञ्ची ] गुञ्जा, धुंगची ;
काइंची (प्राप्त ३०)।
कागणी ली [काकिणी ] सवा गुँबा का एक बाँट ;
 ( 驾び १५५ ) 1
```

काडिण्ण न [काडिन्य] कडिनता; (धर्मसं ५१; ५४)। काढ पुं [ क्वाथ ] काढ़ा ; ( कुलक ११ )। काणिआर देखो किणआर ; ( ६ चि १३)। काद्सण वि किद्षण | यात्मा को दूषित करने वाला; स्त्री-- °िणया ; (भग ६, ५---पत २६८)। काम पुं [काम ] रोग, विमारी; दसनि २, १५)। °एव देखो काम-देव ; (कुप ४११)। [°म् ] आयंबिल तप ; (संबोध ५८)। 'डहण पुं [ °दहन ] महादेव, शिव; (वज्जा ६८)। °क्य देखो कामरूअ ; (धर्मवि ५६)। कामि वि [ कामिन् ] अभिलाषी ; ( कुप १५४ )। कामिय वि [कामित ] यथेष्ट, जिनना चाहे उतना ; (पिंड २७२)। काय पुं [काय] १ वन स्पति को एक जाति; (स्त्र २, ३, १६)। २ एक महाग्रह ; (सुज २०)। ३ पुंत. जीव-निकाय, जीव-प्रमूह; " एयाई कायाई | पवेदिनाइं " (सूम १,७,२) भांत वि [ °चत् ] वडा शरीर वाला ; (स्त्र २, १, १३)। [ °वध ] जीव-हिंसा ; ( श्रावक ३८६ ) कायंवरी स्त्री [ काद्म्वरी ] एक गुहा का नाम ; ( कुप्र १ (इ3 कायह वि [ कायह ] देश-विदेश में बना हुन्ना (वस्त्र) ; ( य्राचा २, ५, १, ७)। कारिका देखो कारिया : (तंदु ४६)। कारिय देखो कज्ज = कार्य; (स्त्र १, २, ३, १०; (दन ६, ६५)। कारिल देखो कारि ; (सबोध ३८)। कालाइक्कप्रय न [कालातिक्रमक ] तप-विशेष, दिन के पूर्वीर्ध तक आहार-त्याग ; ( संबोध ५८ )। कालालीण पुंत [काललवण] काला नोन ; (दस ₹, 5)1 कालिअसूरि पुं कालिकसूरि । एक प्रसिद्ध प्राचीन जैन आचार्य 🖟 (विचार ५२६)। कालिंगी स्त्री [कालिङ्गी ] विद्या-विशेष ; (सूत्र २, २, २७)। कालुणीय देखो कारुणिय ; (स्त्र १, ३, २, ६)। काल्य पुं दि ] अश्व की एक उत्तम जाति ;

(सम्मत्त २१६)। काळुस्स<sup>्</sup>न [ काळुध्य ] कलुष्पन ; ( सा २ )। कावडि ो स्त्रो [दे] कावर; (कुप्र १२१; २४४; कावोडि दस ४, १ टी )। कावोय वि [ दे ] कावर वहन करने वाला ; ( अगु ४६)। कासवनालिया स्त्री [काश्यपनालिका] श्रीपर्णी-फन्न ; ( आचा २, १, ८, ६; दस ५, २, २१ )। काह सक [कथय्] कहना। काहयंते; (स्त्र १, १३, ३)। काहर देखो काहार ; (दस ४, १ टी )। काहल्या स्त्री [ काहल्किका ] श्राभूषण-विशेष ; ( पव २७१)। काहार पुंन [दे] कावर, वहंगी ; (सुज्ज १०, ६)। काहीअ देखो काहिय ; (गच्छ ३, ६)। किंकाइअ देखों केंकाइय ; ( अग्रु २१२ )। किंकार पुंन [क्रोङ्कार] अञ्चक्त शब्द-विशेष; ( विरि प्४१)। किंकिलि देलो किंकिलि; (विचार ४६१)। किंत्रण न [ किञ्चन ] द्रव्य, वस्तु; ( उत्त ३२, ८ ; सुव ३२, ८)। किंनु य [ किंनु ] पूर्वपक्त, यान्तेप, याशंका का सूचक ऋब्यय ; ( तत्र १ )। किंवयंती स्त्री [किंवदन्ती] जन-भुति, जन-रव ; ( इम्मीर ३६ )। कि हिस न [ कि हिस ] १ ऊन आदे का बाकी बचा ृद्या ग्रंश ; २ उत्तर्व वना हुत्रा स्ना ; ३ जन, ऊँट के याल द्यादि की मिलावट ना सूता; ( त्रासा ३४ )। किडग वि कीडक किड़ा करने वाला; (सूप १, ४१२टो)। किणि वि [ क्रयिन् ] खरोदने वाला ; ( संबोध १६ )। किण्ह्य पुं दि ] वर्षाकाल में घड़ा आदि में होती एक ं रह की काई; (जीवस ३६)। कित्त देखो किच ; (संनि ५)। कित्तणा स्त्री [कीर्तना ] कीर्तन, वर्णन, प्रशंसा, (चे-इय ७४८ )। कित्तय वि [ कीर्तंक ] कीर्तन-कर्ता ; (पव २१६ टो )। कित्ता देखो किचा = कृया ; (प्राकृ ८)।

) किय देखो कीय; ( पिंड ३०६°)। कियंत वि [ कियत् ] कितनाः ( सम्मत्त २२८ )। कियाडिया स्त्री [दे] कानबुड्डी, कान का उपरि-भागः (वव १)। किरात (शौ) देखो किराय; ( प्राक्त ८६ )। किरि देखों किर = किख; (सिरि प्र३२; प्र३४)। किरिआण देखो कयाण; "जम्मंतरगहित्रपुननिकरित्राणो" ( कुलक २१ )। किरिकिरिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, वास खादि की कम्या-लकड़ी से यनता एक प्रकार का वादा; ( आचा २, ११, १)। किलंज न [ किलिञ्ज ] तृगा-विशेष; (धर्मवि १३५; १३६)। किलामणा स्त्री [ क्लमना ] क्लम, क्लेश; ( महानि ४)। किलामिअ देखों किलंत; ( ऋणु १३६ )। किलेस अक [ क्लिश ] क्लेश पाना, हैरान होना । किले-सइ; ( प्राकु २७ )। किवीडजोणि पुं [ कृपीटयोनि ] त्रियः ( सम्मत २२६ )। किस सक [ क्रशयु ] हसित करना, अपचित करना। िकिसए; (स्त्रा १, २, १, १४)। कीदिस ( शौ ) देखो कीरिस; ( प्राञ्च ८३ )। कील पून [दे. कील ] कंड, गला; (स्त्र १, ४, १, ६)। कीलण न [ कीलन ] कील से वन्धन, खीले में नियन्त्रण; "फियामियाकीलयादुक्लं विम्हरियं पुहविदेवीए" (मोह २०)। कीस देखो किलिस्स। कीसंति; (उत्त १६, १५; वै ३३)। वक्-कीसंतः (वै ८३)। कुइअ वि [ कुचित ] सकुचा हुआ; ( पव ६२ ) । कुउन देखी कुउन; (पिंड ५५७)। कंकुण देखों कुंकण (सिरि २८६)। कंचिया स्त्री [ कुञ्चिका ] कुञ्जी, ताली; (पिंड ३५६)। कंठी स्त्री [दे ] साइसी, चीमटा; (वजा ११४)। कंडग पुन [ कुण्डक ] १ अन्न का छिलका; (उत्त १, पः स्राचा २, १, ५, ६)। २ चावल से मिश्रित भूँसाः, (उत्त १,५)। कुंडमोअ पुंन [कुण्डमोद] हाथी के पैर की आकृति वाला मिट्टी का एक तरह का पाल; (दस ६, ५१)। कंडल पुन [ कुण्डल ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४५)। २ तप-विशेष, 'पुरिमङ्ढ' तप; (संबोध ५७)।

कुंडिण न [ कुण्डिन ] विदर्भ देश का एक नगर; ( कुप्र 85)1 कुंताकुंति न [कुन्ताकुन्ति ] वर्छे की खड़ाई; (सिरि १०३२ )। कुंभ युं [ कुम्भ ] १-३ साठ, ग्रस्ती ग्रीर एक सी ग्राहक का नाप; ( अगु १५१; तंदु २६ )। ४ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; (विचार १०६)। ५ एक वाद्य; (राय ४६)। कुंभिक्क देखों कुंभिय; (राय ३७)। कुकरिम वि [ कुकर्मिन् ] खराव कर्म करने वाला; ( सुत्र १, ७, १८)। कुवकुड पुं [कुर्कुट ] चतुरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति ; (उत्त ३६, १४८)। कुक्कुड़ी स्त्री [ कुक्कुटी ] माया, कपट; ( पिंड २६७ )। कुवकुहाइअ न [दे] चलते समय का ग्रश्व का शब्द-विशेष: (तंदु ५३)। कुक्खिंभरि देखो कुच्छिंभरि; ( धर्मवि १४६ )। कुक्खेअअ देखो कुच्छेअय; ( संचि ६ )। कुचोज्ञ न [ कुचोद्य ] कुतर्क; ( धर्मसं १३७५ )। कुच्च पुं [ कुर्च ] कँघी, वाल सँवारने का उपकरणः (उत्त २२, ३०)। कुच्चग वि [ कौर्चक ] शर-नामक गाछ का बना हुआ; ( आचा २, २, ३, १४)। कुच्छिमदिका (मा) देखो कुच्छिमई; (प्राक्त १०२)। कुट्टयरी स्त्री [दे] चंडी, पार्वती; (दे २, ३५)। कुट्टग पुन [कोप्ठक ] शून्य घर; (दस ५,१,२०; ५२)। कुढिय वि [दे] जिसके माल की चोरी हो गई हो वह; ( सुख २, २१ )। कुतुंच धुं [ कुस्तुग्च ] वाद्य-विशेषः ( राय ४६ )। कुतुंवर पुं [ कुस्तुम्वर ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। कुत्तार वि [ कुतार ] श्रयोग्य तारक; ( गच्छ १, ३० )। कुत्थ सक [कोथय्] सड़ाना। "नो वाक हरेजा, नो सिललं कुत्थिजा" (पव १५८ टी), कुच्छे (१८थे) जा; ( त्रागु १६१ )। भवि--कुन्छ ( १ तिथ ) हिई; ( पिंड २३८)। कु-कृत्थः ( दसनि १०, २४)। कुतथल देखो कोतथल; "कुच्छ ( १ तथ ) ससमाग्राउयरो" (धर्मवि २७)। कुपचि (पै) अ [ वत्रचित् ] किसी जगह में; ( प्राकु १२३)।

कुवेर पुं [ कुवेर ] भगवान कुन्थुनाथ के प्रथम श्रावक का नामः (विचार ३७८)। कुमुअ पुं [ कुमुद ] देव-विशेष; ( सिरि ६६७ )। °चंद पुं ि °चन्द्र ] ग्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर का मुनि-ग्रवस्था का नामः ( सम्मत्त १४१ )। कुश्मार पुं [कूर्मार ] मगध देश के एक गाँव का नाम; ( आचा २, १५, ५)। कुम्हंड देखो कोहंड; ( प्राकृ २२ )। कुम्हंडी देखो कोहंडी; (प्राक्त २२)। कुरय न [ कुरबक ] पुष्प-विशेष; ( वजा १०६ )। कुरुमाल सक [दे] पपोलना, धीरे धीरे हाथ फेरना। वक्-क्रमालंतः ( कुप्र ४४ )। कुलाघ पं [ कुलार्घ ] एक अनार्य देश; (पव २७४)। कुलय देखो कुडच; (तंदु २६; त्राणु १५१)। कुलय न [ कुलक ] तीन या चार से ज्यादः परम्पर सापेन पद्यः ( सम्मत्त ७६ )। कुललय पुंन [दे] कुल्ला, गंडूष; (पव ३८)। कुलाअल पुं [ कुलाचल ] कुल-पवत; ( ति ८२ )। कुलिअ न [कुलिक ] खेत में घास काटने का छोटा काष्ठ-विशेष: ( ऋगु ४८ )। क्लोवक्ल पुं [कुलोपक्ल ] ये चार नज्ञत-श्रिभिजित्, शतभिषक्, स्राद्री स्रौर स्रनुराधा; ( सुज १०, ५ )। कुहळ पुंन [दे] चूतड़; गुजराती में 'कुलो' (सुख ८, १३)। कुरुली देखो कुरुला; ( धर्मवि ११२ )। कृह्युरी स्त्री [दे] खाद्य-विशेष, गुजराती—'कुलेर'; (पव ४)। क्वरा स्त्री [दे] वृत्त-विशेष; (कुप २४६)। कुस वि [ कौशा ] दमं का बना हुआ; ( आचा २, २, ३, १४)। कुसण न [ दे ] गोरसः ( पिंड २८२ )। कुसणिय वि [दे] गोरस से बना हुआ करम्वा आदि खाद्य, "कुसु ( १ स ) श्यियंति" ( पिंड २५२ टी )। कुसार देखो कूसार; ( स ६८६ )। कुसीलव पुं [ कुशीलव ] अभिनय-कर्ता नट; ( कप्पू )। कुसुम अक [ कुसुमय् ] फूल आना । कुसुमंति; (संबोध ४७)। कुसुमसंभव पुं [ कुसुमसंभव ] वैशाख मास का लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )।

क्सुमाल वि [ क्सुमवत् ] पूल वालाः ( स ६६७ )। क्स्सुमिण पुं [ क्स्चप्न ] दुष्ट स्वप्न; ( संबोध ४२ )। क्हंड न [ कुप्माण्ड ] कोहला; ( कम्म ५, ८५ )। देखो कुह्य; ( धर्मवि १३५; कुप्र ८ )। क्हग कुहेडग पुन [दे] अजमा; (पंचा ५, ३०)। क्रुअ देखो क्रुव = कृप; ( चंड; हम्मीर ३० )। कूइआ स्त्री [ कूपिका ] कुई, छोटा कृप; ( चंड )। कूइया स्त्री [कुजिका] कियाँड ख्रादि का ख्रव्यक्त ञ्रावाज; ( पिंड ३५६ टी )। कुचिआ स्त्री [ कुचिका ] दाड़ी-मूँछ का वाल; ( संबोध ३१)। कूड सक [ कूट्य् ] १ भृठा ठहराना। २ अन्यथा करना। कुडे; ( अगु ५० टी )। कूड न [ कूट ] १ पाश, जाल, फाँसा; ( स्त्र १, ५, २, १८; राय ११४)। २ लगा तार २७ दिन का उपवास; (संबोध ५८)। क्रिणिय वि [ क्रिणित ] सड़ा हुआ; ( कुप्र १६० )। क्रूर पुंन [ क्रूर ] वनस्पति-विशेषः; ( स्त्र्य २, ३, १६ )। केअगीस्त्री [केतकी] १ केवड़ाका गाछ; २ केवड़ाका फूल; (राय ३४)। केउ पुंन [ केतु ] एक-देव-विमानः ( देवेन्द्र १३४ )। **केऊरपुत्त** पुं [ दे ] गौ तथा भैंस का बच्चा; (संज्ञि ४७ )। केंक्कयंदेखों केंकय; (पव २७४)। केत्त देखो केत्तिअ; ( हास्य १३६ )। केयव्स वि [ क्रेतव्य ] खरीदने योग्य वस्तुः ( उत्त ३५, १५)। केळास पुं [केळास:] राहु का कृष्या पुद्गल-विशेष; (सुज २०)। केळि स्त्री [दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, ६८; सुख ३६, 85)1 केवली स्त्री [केवलो] ज्योतिष-विद्या-विशेष; (हास्य १२६; १२६)। केस देखो केरिस। स्त्री—°सी; ( त्रग्रा १३१)। **केसर** पुंन [ **केसर** ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४२ ) । कोउण्ह वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम; ( धर्मवि ११३)। कोंडिणपुर न [कौण्डिनपुर] नगर-विशेष; (रुक्मि ५१)। कोंतल देखो कुंतल = कुन्तल; ( प्राकृ ६; संनि ४ )।

कोंभी देखी कुंभी; ( प्राकृ ६ )। कोकणद देखो कोकणय; (संवोध ४७)। कोटर देखो कोट्टर; ( चेड्य १५१ )। कोटीवरिस न [कोटीवर्ष ] लाट देश की प्राचीन राज-धानी; (विचार ४६)। कोट्टिकिरिया स्त्री [ कोट्टिकिया ] देवी-विशेष, दुर्गी आदि चंद्र रूप वाली देवी; ( अगु २५ )। कोइ प् [ कोण्ठ] १ धारणा, अवधारित अर्थ का कालान्तर में स्मरण-योग्य अवस्थान; ( गांदि १७६ )। २ सुगन्धी द्रव्य-विशेप; (राय ३४)। कोडि ली [कोटि] १ धनुष का अप्र भाग; (राय ११३)। २ भेद, प्रकार; (पिंड ३६५)। कोडिअ वि [ कोटित ] संकोचित; ( धर्मसं ३८८ )। कोडिसहिय न [ कोटिसहित ] प्रत्याख्यान-विशेष, पहले दिन उपवास करके दूसरे दिन भी उपवास की ली जाती प्रतिज्ञाः ( पव ४ )। कोडुंव न [दे.] कार्य, काज; (दे २, २)। कोणायल पुं [कोणाचल ] भगवान शान्तिनाथ के प्रथम श्रावक का नामः ( विचार ३७८ )। कोद्दिया स्त्री [दे] मातृवाहा, ज्ञुद्र कीट-विशेप; ( सुख **१**५, ३५)। कोयच वि [ कौतव ] चृहे के रोमों से वना हुआ ( वस्त्र ); (अगु ३४)। कोयव वि [ कौयव ] 'कोयव' देश में निष्पन्न; ( त्राचा २, ५, १, ५) । देखो कोयवग । कोरअ ( शो ) देखो कउरव; ( प्राकु ८४ )। कोरव देखी कउरव; (सम्मत्त १७६)। कोरविशा स्त्री [कौरव्या] देखी कोरव्वीया; (अशु / १३०)। कोलिअ पुं [दे] एक ग्रथम मनुत्य-जाति; (सुख २,१५)। कोलिन्न न [ कौलीन्य ] कुलीनता, खानदानी; ( धर्मवि १४६)। कोलेज पुं [दे] नीचे गोल और उपर खाई के आकार का धान्य आदि भरने का कोठा; ( आचा २,१,७,१ )। कोलेय पुं [कौलेयक ] श्वान, कुत्ता; (सम्मत्त १६०; धर्मवि ५२)। कोव सक [कोपय्] १ दूषित करना। २ कुपित करना। कावेइ; ( स्यानि १२५ ), कोवइज्ञ; ( क्रुप्र ६४ )।

कोवाय पुं [ कोर्पक ] अनार्थ देश-विशेष; (पव २७४)।
कोशण (मा) वि [कदुष्ण] थोड़ा गरम; (प्राक्त १०२)।
कोसी खी [ कोशी ] १ शिम्या, छिमी, फली पात्र)।
२ तलवार की म्यान; (स्थ्र २, १, १६) ।
कोसुंभ वि [ कोसुम्भ ] कुसुंभ-संबन्धी (रँग); (सिरि
१०५७)।
कोसुम्ह देखो कुसुंभ; (सिन्न ४)।
कोस्व }
देखो कउरव; (हे १, १; चड)।
कोठव

#### ख

खक्ष र सक [ खब् ] संपत्ति-युक्त करना। खन्नाइ; खउर 🕽 खउरइ; ( प्राक्त ७३ )। खंज न [खञ्ज] गाड़ी में लोहे के डंडे के पास वाँधा जाता सगा आदि का गोल कपड़ा-जो तैल आदि से भीजाया हुत्रा रहता है, विडुत्रा; "खंजंजणानयर्णानमा" ( उत्त ३४, ४ )। | खंजण पुं [ खञ्जन ] राहु का ऋष्या पुद्गल-विशेष; ( सुज खंड पुं [खण्ड] एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २१)। °कञ्च न [ °काव्य ] छोटा काव्य-ग्रन्थ; ( सम्मत्त ८४ )। खंड ( अप ) देखो खमा; "सुंडीरहं खंडइ वसइ जच्छी" (भवि)। खंडग पुन [ खण्डक ] चीथा हिस्सा; ( पव १४३ )। । खंडु ( अप ) देखो खाग; गुजराती में 'खांडु' ( प्राकृ १२१)। खंडुय देखो खंडग; ( पव १४३ )। खंत पुं [ दे ] पिता, वाप; (पिंड ४३२; सुख २, ३; ५; ८)। खंतिया ) स्त्री [दे] माता, जननी; (पिंड ४३०; खंती 🗦 ४३१)। खंदरुद्द न [ स्कन्द्रुद्द ] शास्त्र-विशेष; ( धर्मसं ६३५ )। खंघ पं [ स्कन्ध ] भित्ति, भींत; ( आचा २, १, ७, १ )। खंघाआर देखो खंघाचार; ( प्राक़ ३० )। खंधित्ल देखो खंधि; (स ६६७)। खंभ सक [ स्कभ् ] त्तुव्य होना, विचलित होना । खंभेजा, खंभाएजाः (ठा ५, १—पल २६२)। खंभितत्थ न [ स्तम्भतीर्थ ] एक जैन तीर्थ, गुजरात का

प्राचीन 'खंभणा' गाँव; (कुप्र २१)। खग्गाखिग न [खड्गाखड्गि] तलवार की लड़ाई; (सिरि १०३२)। खड पुं [ र ] एक म्लेच्छ-जातिः ( मृच्छ १५२ )। खडिक्कय देखो खडक्कयः ( धर्मवि ५६ )। खडक्खड पुं [खटत्खर] खट खट त्रावाज; (मोह ८६)। खडक्खर देखो छडक्खर; ( सम्मत्त १४३ )। खडहोबिल पुं [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; (मृच्छ १५२)। खडिअ पुं [ दे ] दवात, स्याही का पातः; ( धर्मवि ५७ )। खडुक ) पुंस्त्री [दे] मुंड सिर पर उँगली का आधात ; खडुग 🕽 (वव १)। खिणवक ) देखो खिणय = चिष्यकः; "सद्दाइया कामगुणा खिणा ∫ खिखाका" (श्रु १५२; धर्मसं २२८ )। खत्ति पुं [दे] एक म्लेच्छ-जाति; (मुच्छ १५२)। खद्ध न [ दे ] प्रभूत लाभ; ( पंचा १७, २१ )। खमण न [ क्षरण ] तपश्चर्या, बेला, तेला आदि तप ; ( पिंड ३१२)। खिमय वि [ क्षिमित ] माफ किया हुन्ना; ( कुप १६ )। खम्म देखो खण = खन् । खम्मइ; ( प्राक्त ६८ )। खयरक्क वि [ खादिरक ] खदिर-संबन्धी; स्त्री—°क्का; ( सुख २, ३ )। खरंटिअ वि [ खरण्टित ] निर्भित्सितः ( कुप्र ३१८ )। खरंसूया स्त्री [ दे ] वनस्पति-विशेष; ( संबोध ४४ )। खरड पुं [दे] हाथी की पीठ पर विछाया जाता ऋास्त-रणः; ( पव ८४ )। **खरफरुस** पुं [ खरपरुष ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७)। खरय पुं [ खरक ] भगवान् महावीर के कान में से खीला निकालने वाला एक वैद्य; (चेइय १६)। खळ अक [स्खळ्] अपसरण करना, हटना। खलाहि; (उत्त १२,७)। खळ अ. पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता ग्रव्यय; ( प्राक्त ८१ )। खलु च [ खलु ] विशेष-सूचक च्रव्यय; (दसनि ४, १६)। खलुग देखो खलुय; ( पव ६२ )। खहल वि [दै] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो वह; (दे १, ३८)। खब्लग ) पुंन [दे ] १ पत, पत्ता; २ पत-पुट, पत्तों का खह्लय ∫ बना हुन्ना पुड़वा; (सूत्र १, २, २, १९ टी;

पिंड २१०; वृह १)। खवण देखो खमण; "विहियएक्खखवर्गो सो" (धमीव २३ ) . खर्या स्त्री [ क्षपणा ] ग्रध्ययन, सास्त्र-प्रकरमा; ( ग्रमा २५०)। खन्त्र वि [ खर्च ] लघु, थोड़ा; ''अलन्त्रगन्त्रो कन्नो च्यासि" (सिरि १७५)। बह पुंन [ खह ] आकाश, गगन; ( भग २०, २—पत्न खाओवसमिग देखो खाओवसमिअ; ( त्र्रज्भ ६५; सम्य-क्त्वो ५)। खाण पुं [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मृच्छ १५२ )। खादि देखो खाइ = ख्याति; (संनि ६)। खामण न [ क्षमण ] खमाना; ( श्रावक ३६५ )। खाय पुं [ खाद ] पांचवी नरक भूमि का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ११)। खायर देखो खाइर; (कर्म ६)। खार पुं [ क्षार ] १ एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ३० )। २ भुजपरिसर्प की एक जाति; (सूच्च २, ३, २५)। ३ वैर, दुरमनाई; ( सुख १, ३ )। °डाह पुंन [ °दाह ] न्नार पकाने की भट्ठी; ( आचा २, १०, २)। °तंत पुंन [ °तन्त्र ] त्रायुर्वेद का एक भेद, वाजीकरणः; ( ठा ५---पल ४२८)। खारिक्क न [ दे ] फल-विशेष, छों आरा; (सिरि ११६६)। खावण न [ ख्यापन ] प्रतिपादन; ( पंचा १०, ७ )। खास ग्रक [कास्] खासना, खाँसी खाना। खासई; (तंदु १६)। खि अक [ िश्त ] चीपा होना। कर्म-"खिजइ भवसंतती" ( स ६८४), खीयंति, खीयंते; ( कम्म ६, ६६; टी )। खिख अक [ खिङ्क्षय् ] खिं खिं आवाज करना। खिंखेइ: वक्-खिखियंत; ( सुख २, ३३ )। खित्तज पुं [ क्षेत्रज ] गोद लिया हुन्रा लड़का; ''खित्तज-सुएग्गावि कुलं वद्यउ'' ( कुप्र २०८ )। खिष्प अक [ रूप् ] १ समर्थ होना। २ दुर्वल होना। खिप्पइ; (संचि ३५)। खिमा स्त्री [ क्ष्मा ] पृथिवी; ( चंड )। खिह्ल पुं [दे ] फोड़ा, फ़नसी; गुजराती में 'खील' (तंदु 35)1

खिद्लुहुद्धा स्त्री [दे ] कन्द-विशेष; (संवोध ४४ )। खीर न [ क्षीर ] वेला, दो दिन का उपवास; (संबोध ५८)। °डिंडिर पुं [ °डिण्डोर ] देव-विशेष; ( कुप्र ि ७६ )। °डिंडिरा स्त्री [ °डिण्डीरा ] देवी-विशेष; ( कुप्र ७६ )। °चर पुं [ °चर ] १ समुद्र-विशेष; २ द्वीप-विशेष; ( सुज १६ )। खीलिया देखो कीलिआ; ( जीवस ४८ )। खुइय वि [ दे ] १ विच्छिन्न; २ विध्यात, शान्त; "खुइया चिया" ( कुप्र १४० )। खुंगाह पं [ दे ] अश्व की एक उत्तम जाति; (सम्मत २१६)। खुंद ( शौ ) सक [ श्चुद्द ] १ जाना । २ पीसना, कूटना । ख़ंददिः ( प्राक् १३ )। खुंद अक [ क्षुघ् ] भूख लगना । खुंदइ; ( प्राक्त ६६ )। खुज्ज सक [परि + अस् ] १ फेंकना। २ निरास करना। खुजइ; ( प्राकृ ७२ )। खुडक देखो खुडुक=( दे )। खुडक्कए; (भर्मवि ७१)। खुडुक सक [ अग+क्रमय् ] हटाना, दूर करना । खुडुकहः; ( प्राकु ७० )। खुधा स्त्री [ क्षुध् ] भूख; ( धर्मसं १०६२ )। खुप्प सक [ प्छुप् ] जलाना । खुप्पइ; ( प्राकु ६५ )। खुम्म अक [ अभू ] भूख लगना। खुम्मइ; ( प्राक्त ६६)। ख्य न [ अन ] छींक; ( चेइय ४३३ )। खुरप्प पुंन [ क्षुरप्र ] एक तरह का जहाज; ( धिरि ३८३ ) । खुल न [दे] वह गाँव जहाँ साधुर्यों को भिन्ना कम मिलती हो या भिन्ना में घृत त्र्यादि न मिलता हो; (वव १)। खुल देखो खुम्म । खुल इ; ( प्राकृ ६६ )। खुल्लग देखो खुडुग; ( कुप्र २७६ )। खुद्छासय पुं [ दे ] खलासी, जहाज का कर्मचारी विशेष; (सिरि ३८५)। खेड सक [ खेट्य् ] हाकना । खेडए; ( चेइय ३३७; कुप्र ७१)। खेत्तय पुं [ क्षेत्रक ] राहु; ( सुज २० )। खेमराय पुं [क्षेमराज ] राजा कुमारपाल का एक पूर्व-पुरुष; ( कुप्र ५ )। खेर पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मुच्छ १५२ )। खेल पुं [दे] जहाज का कर्मचारी विशेष; (सिरि ३८५)।

खेळ वि [ खेळ ] खेल करने वाला, नाटक का पात; ( धर्मवि ६ )। स्त्री—"लिया; ( धर्मवि ६ )। खेन पुं [ क्षेप ] विखम्न, देरी; ( स ७५५ )। खोअ पुं [ क्षोद ] १ इत्तु, ऊख; २ द्वीप-विशेष, इत्तुवर द्वीप; ३ समुद्र-विशेष, इत्तुरस समुद्र; ( अर्गाु ६० )। खोइय वि [ दे ] विच्छेदित; "सब्वे संधी खोइया" ( मुख २, १५)। खोउदय पुं [ क्षोदोदक ] समुद्र-विशेष; ( सूत्र्य १, ६, २०)। खोओद देखो खोदोद; ( सुज १६ )। खोजा पुन [ दे ] मार्ग-चिन्हः ( संचि ४७ )। खोड पुं [ स्फोट ] फोड़ा; ( प्राक्त १८ )। खोद पुं [ क्षोद ] चूर्ण, बुकनी; ( हम्मीर ३४ )। खोमिय वि [ क्षोमिक ] १ रेशम-संवन्धी; २ सन-संवन्धी; (पव १२७)। खोल पुं [ दे ] गुप्त चर, जासूस; ( पिंड १२७ )। खोसिय वि [ दे ] जीर्गा-प्राय किया हुआ; ( पिंड ३२१)।

#### ग

गअवंत वि [ गतवत् ] गया हुचाः ( प्राक्त ३५ )। गइल्लय देखो गय=गत; ( सुख २, २२ )। गंज सक [गञ्जू] १ तिरस्कार करना। २ उल्लंघन करना । ३ मर्दन करना । ४ पराभव करना । गंजह; ( जय ५)। कु—गंजणीय; (सिरि ३८)। गंजण वि [ गञ्जन ] मर्दन-कर्ता; ( सिरि ५४६ )। गंजुित्लय वि [दे] रोमाञ्चित, पुलिकतः (जय १२)। गंठि स्त्री [ गृष्टि ] एक बार व्यायी हुई गौ; (प्राक्त ३२)। गंड न [गण्ड ] दोष, दागु; (स्त्र १, ६, १६)। °माणिया स्त्री [ °मानिका ] पाल-विशेष; ( राय १४०) । °विइवाय पुं [ °व्यतिपात ] ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग; ( संवोध ५४ )। गंडा देखो गंठि=प्रनिथ; (प्राकु १८)। गंडाग पुं [ गण्डक ] नाई, हजाम; ( ग्राचा २, १, २, गंडुबहाण न [ गण्डोपधान ] गाल का तकिया; ( पव 58)1 गंडूस पुं [ गण्डूष ] पानी का कुल्ला; ( स्त्रानि ५४ )।

गंथि वि [ प्रन्थिन् ] रचना-कर्ता; ( सम्मत्त १३६ )। गंधण पुं [ गन्धन ] एक सर्प-जाति; ( दस २, ८ )। गंधवाह पुं [ गन्धवाह ] पवन; ( समु १८० )। गंधव्य वि [ गन्ध विन् ] गाने वाला; ( ती ३ )। गंधारी स्त्री [ गान्धारी ] विद्या-विशेष; (स्त्र्य २, २, २७)। गंभीर न [गाम्भीर्य] १ गम्भीरताः २ अनौद्धत्यः ( सूअनि ६६ )। गग्ग पुं [गर्ग ] १ एक जैन महर्षिः ( उत्त २७, १ )। २ विक्रम की बारहवीं शताब्दी का एक श्रेष्ठी; (कुप १४३)। गज्जफल ) वि [ दे ] देश-विशेष में उत्पन्न ( वस्त्र ); ( श्राचा गन्जल 🕽 २, ४, १, ४; ७ ) । गड्ड न [दे] शकट, गाड़ी; (ती १५)। गणि पुंस्त्री [ गणि ] अध्ययन, परिच्छेद, प्रकरणा; (गांदि १४३)। गणिम न [ गणिम ] १ गणाना, गिनती, संख्या; २ वि. संख्येय, जिसका गिनती की जा सके वह, संख्येय; ( त्रागु १५४)। गण्ण वि [ गण्य ] गण्नीय, संख्येय; ( संबोध १० ) । गण्णा (मा) स्त्री [गणना ] गिनती; (प्राक्त १०२)। °गत्तण वि [ कर्तन ] काटने वाला, छेदक; (स्त्र १, १५, २४)। गदि देखो गइ = गति; ( देवेन्द्र ३५१ )। गदुअ ( शौ ) अ [ गत्वा ] जा कर; ( प्राक्त ८८ )। गद्द देखो गज्ज = गद्य; ( प्राक्त २१ )। गन्भर देखो गहर; "गन्भरो" (प्राकृ २४; संन्नि १६)। गब्भाहाण न [गर्भाधान] संस्कार-विशेष: (राय १४६)। गम पुं [गम] १ प्रकार; ( वव १)। २ वि. जंगम; (महा-नि४)। गमार वि [ दे. श्रास्य ] ग्रविदम्ध, मूर्खः; ( संच्चि ४७ )। गिमअ वि [गिमिक] प्रकार वाला; (वव १)। गमेर देखो गमार; ( संन्नि ४७ )। गस्म न [ गस्य ] गमन; "अगम्मगम्मं सुविगोसु धन्नं" ( सुख ८, १३)। गयकंठ पुं [ गजकण्ठ ] रत-विशेषः ( राय ६७ )। गयकत्र पुं [ गजकर्ण ] भ्रानार्य देश-विशेष; ( पव २७४)। गयगगपय न [ गजाप्रपद ] दशार्णकूट का एक तीर्थ;

( प्राचानि ३३२ )। गयण न [ गगन ] 'ह' अन्तर; ( सिरि १९६ )। "मणि पुं [ °मणि ] सूर्ये; ( कुप्र ५१ )। गयनिमीलिया स्त्री [ गजनिमीलिका ] उपेना, उदासी-नताः (स ७५१)। गयमुह पुं [ गजमुख ] स्रनाय देशं-विशेषः ( पव २७४)। गया स्त्री [ गदा ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। गरिहणया देखो गरहणया; ( उत्त २६, १ )। गरुल पुं [ गरुड ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। गलहित्था वि [ गलहिस्तत ] गला पकड़ कर वाहर निकाला हुआ; (वजा १३८)। . गिळ देखो गळ=गल; "मन्छु व्य गिलं गिलित्ता" (दसचू १, ६)। गलिच्य वि [ गलीय, गल्य ] गले का; ( पिंड ४२४ )। गल्लूरण न दि ] मांस खाते हुए कुपित शेर की गर्जना; ( माल १०)। गवादणी देखो गवायणी; ( ग्राचा २, १०, २ )। गवेसणया स्त्री [ गवेषणा ] ईहा-ज्ञान, संभावना-ज्ञान; ( गांदि १७४ )। गह सक [ ग्रथ् ] गूँथना, गठना । गहेति; (स्म्यनि १४०)। गह पुं [ ग्रह ] १ संवन्धः ( धर्मसं ३६३ )। २ पकड़, धरना; ( स्त्र्य १, ३, २, ११; धर्मवि ७२ )। ३ प्रहरा, ज्ञान; (धर्मसं १३६४ )। भिन्न न [ भिन्न ] जिसके बीच से अह का गमन हो वह नज्ञत; (वव १)। °सम न िसम ] गेय काव्य का एक भेद; (दसनि २, २३)। गहण न [ ग्रहण ] १ यादान का कारण; २ याच्तेपक; "चक्खुस्स रूवं गहगां वयंति" ( उत्त ३२, २२ )। गहण न [ गहन ] अरएय-द्तेल; ( ग्राचा २, ३, ३, १)। °विदुगा न [ °विदुर्ग ] पर्वत के एक प्रदेश में स्थित वृत्त-वल्ली-समुदाय; (सूत्र २, २, ८)। गहणी स्त्री [ ग्रहणो ] कुन्ति, पेट; ( पव १०६ )। गहर एंन [ गह्चर ] १ निकुञ्ज; २ वन, जंगल; ३ दंभ, कपट; ४ विषम स्थान; ५ रोदन; ६ गुफा; ७ अनेक अनथों का संकट; "गहरो" ( प्राक्त २४ )। गहवइ पुं[ गृहपित ] कृषक, खेती करने वाला; ( पात्र)। गामेय देखो गामेयगः ( धर्मवि १३७ )। गायण वि [ गायन ] गवेया; ( सिरि ७०१ )। गारहत्थ वि [ गार्हस्थ ] गृहस्थ-संबन्धी; ( पव २३५ )।

गास पुं [ त्रास ] भोजनः ( पव ह४ )। गाहग वि [ म्राहक ] प्राप्ति कराने वाला; "गाहगं सयल-गुणाणं" (स ६८२)। गाहा स्त्री [ गाथा ] अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरण; ( उत्त ३१, गिण्हण देखो गहण=प्रहण; (सिरि ३४७; पिंड ४५६; तंदु ५०)। गिण्हाविअ वि [ प्राहित ] ग्रह्ण कराया हुआ; ( धर्मवि ११६)। गिद्धपिद्व न [ गृधस्पृष्ट, गृध्रपृष्ट ] मरण-विशेष, ब्रात्म-हत्या के अभिप्राय से गीध आदि को अपना गरीर खिला देनाः (पव १५७)। गिद्धि स्त्री [ गृद्धि ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। गिन्हणा देखो गिण्हणा; ( उत्त १६, २७ )। गिम्हा स्त्री. देखी गिम्ह; "गिम्हासु" ( सुख २, ३७ )। गिरिकन्नी देखो गिरि-कण्णी; (पन ४)। गिरिनयर न [ गिरिनगर ] गिरनार पर्वत के नीचे का नगर, जो त्र्याजकल 'ज्नागढ' के नाम से प्रसिद्ध है; (कुप्र गिरिफुहिलय न [गिरिपुप्पित ] नगर-विशेष; (पिंड ४६१)। गिलाण देखो गिलाञ । "गिलागाइ कन्जे" (स ७१७)। गिहकोइला स्त्री [ गृहकोकिला ] गृहगोधा, छिपकली; (स ७५५)। गिहमेहि पं [ गृहमेथिन् ] गृहस्थः ( धर्मवि २६ )। गिह्यइ पुं [ गृहपति ] देश का अधिपति, स्वा; "तह गिहवईवि देसस्स नायगो" (पव ८५)। गिहेलुग देखो गिहेलुय; ( ग्राचा २, ५ १, ५ )। गुंजालिया स्त्री [गुञ्जालिका] गभीर तथा कुटिल वापी: ( श्राचा २, ३, ३, १ )। गुंजोवळ सक [ चि+छुळ्] विखेरना । गुंजोल्लाइ; ( प्राकृ ७३)। मुंघ सक [ ग्रन्य् ] गठना । गुंधइ; ( प्राकु ६३ )। गुंडभ पुं [ गुहा ] एक देव-जाति; ( दस ७, ५३ )। गुड सक [गुड् ] नियन्त्रण करना। गुडेइ; (संबोध 18)1 गुट्टूर पुंन [दे] खीमा, डेरा, वस्त्र-गृह; (सिरि ४८२; 1 (883

गुण पुं [ गुण ] १ उचारया: ( सूझिन २० )। २ रसना. मेखला; ( ग्राचा २, २, १, ७)। गुणण न [ गुणन ] १ गुणकार; (पव २३६ )। २ प्रन्थ-परावर्तन, यावृत्तिः; "गुणाणु(१गुणाणाणु)प्पेहासु य असत्तो" ( पिंड ६६४ )। गुणणा स्त्री [ गुणना ] ऊपर देखो; ( सम्यक्त्वो ११ )। गुणयाळीस स्रोन [ एकोनचत्वारिशत् ] उनचालीस, ३६; (राय ५६)। गुणबुङ्कि स्त्री [ गुणबृद्धि ] लगा तार आठ दिनों का उपवासः ( संवोध ५८ )। गुणसेण पुं । गुणसेन । एक जैन आचार्य जो सुप्रसिद्ध हेमाचार्य के प्रगुरु थे; ( कुप्र १६ )। गुण्ण देखो गोण्ण; ( अया १४० )। गुण्ह ( अप ) देखो गिण्ह। गुण्हइ; ( प्राक्त ११६ )। गुत्त न [ गोत्र ] साधुत्व, साधुपन; ( स्ट्रा २, ७, १० )। गुत्ति स्त्री [ गुप्ति ] गीपन, रक्त्या; (गु १२ )। गुत्तिय वि गौत्रिक ) गोती, समान गोल वाला; (कुप ३४४)। गुत्तिवाल देखो गुत्ति-पाल; ( धर्मवि २६ )। गुद्दह न [ गोद्रह ] नगर-विशेषः ( मोह ८८ )। गुम्म पुं [ गुल्म ] परिवार, परिकर; "इत्थीगुम्मसंपरिञ्जें" (स्त्र २, २, ५५)। गुम्मी स्त्री [ गुल्मी ] शतपदी, यूका; ( उत्त ३६, १३६; सुख ३६, १३६)। गुललावणिया स्त्री [ गुडलावणिका ] १ एक तरह की मीठाई, गोलपापड़ी; २ गुड़धाना; (पय २५६; सुज २०टी)! गुलहाणिया स्त्री [गुडधानिका] साच-विशेप; (पव ४)। गेवेय देखो गेवेज्ज; (आचा २, १३, १)। गेह पुंन [ गेह ] घर; "न नई न वर्षा न उजडो गेही" (वजा ६५)। गो पुं [ गो ] भूप, राजा; "तइछो गो भूपपसुरस्तिसाो त्ति" ( वव १)। °माहिसक्क न [ °माहिपक ] गो और मेंस का यूथ; "निब्झुयं गोमाहिसक्कं" ( स ६८६ )। गोअर पुं [ गोचर ] छात्रालय; ( दस ५, २, २ ) । गोअलिणी स्त्री [गोपालिनी ] ग्वासिन; ''जो गयगाभूमिभंडोयरम्मि जुन्हादहीय महर्गोगा । पुन्निमगोग्रालिगाीए मक्लगापिंडुव्य निम्मविग्रो ॥" (धर्मवि ५५)।

गोउलिय वि [ गोकुलिक ] गो-धन पर नियुक्त पुरुष, गोकुल-रत्तकः ( कुप्र ३१ )। गोकिलिंज देखो गो-कलिंजय; (राय १४०)। गोण (शौ) पुन [गो] बैल; "गोगो, गोगां" (प्राकृ 55)1 गोतिहाणी स्त्रो [दे. गोत्रिहायणी ] गोवत्सा, गौ की वछड़ी; (तं दु३२)। गोत्त पुंन [गोत्र ] १ पूर्वेज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध च्रपत्य-संतितः ( गांदि ४६; सुज १०, १६ )। २ वि. वाणी का रत्तक; (सूत्र १, १३, ६)। गोप्पहेलिया स्त्री [ गोप्रहेलिका ] गौत्रों को चरने की जगहः ( आचा २, १०, २ )। गोमिआ [दे] देखो गोमी; ( अग्रा २१२ )। गोमिक (मा) [गौरवित ] संमानित; (प्राक्त १०१)। गोमुही स्त्री [गोमुखी ] वाद्य-विशेष: ( राय ४६; अणु १२५)। गोय न [ गोत्र ] मौन, वाक्-संयम; (सूच्र १, १४, २०)। ेंबाय पुं िवाद ] गोल-सूचक वचन; (सूत्र १, ६, २७)। गोरव्य वि [ गोरव्य ] गौरव-योग्य; ( धर्मवि ६४; कुप्र १ ( एएइ गोरस पुं [ गोरस ] वार्णी का आनन्दः ( सिरि ४० )। गोरह पुं [दे] हल में जोतने योग्य वैल; ( ग्राचा २, ४, २, ३)। गोरी स्त्री [ गौरी ] विद्या-विशेष; ( सूत्र्य २, २, २७ )। गोरूव न [ गोरूप ] प्रशस्त गौ; ( धर्मवि ११२ )। गोल पुंस्त्री [ दे ] गोला, जार से उत्पन्न; ( दस ७,१४ )। स्त्री—°स्त्री; (दस ७, १६)। गोलन्वायण न [ गोलन्यायन ] गोल-विशेष: ( सुज १०, गोवय वि [ गोपक ] छिपाने वाला, ढाँकने वाला; (संबोध ३४)। गोवहल पुंन [ गोवल ] गोल-विशेष; (सुज १०,१६ टी)। गोह पुं [दे] १ कोटवाल आदि करू मनुष्य; ( सुख ३, ह)। २ वि. ग्रामीया, ग्राम्य; ( सुख २, १३)।

य

बंबिळ व [ दे ] घवड़ाया हुन्ना; (संवे ६; धर्मवि १३४)। घंटिय पुं [ घण्टिक ] चापडाल का कुल-देवता, यत्त- 💃 विशेष; (वृह १)। घट्ट सक [ घट्टय् ] हिलाना । संक-धिट्टयाण; ( दस ५, १, ३०)। घट्टण वि [ घट्टन ] चालक, हिला देने वाला; ( पिंड ६३३)। घडगार देखो घड-कार; ( वव १ )। घडचडग पुं [ घटचटक ] एक हिंसा-प्रधान संप्रदाय; (मोह 200)1 घडण स्त्रीन [ घटन ] १ घटना, प्रसंग; ( वि १३ )। २ श्रन्वय, संवन्ध; ( चेइय ४६७ )। घडि वि [ घटिन् ] घट वाला; ( ऋगु १४४ )। घडिगा देखो घडिआ; ( सूत्र १, ४, २, १४ )। घणंगुळ पुन [ घनाङ्गुळ ] परिमाया-विशेष, सूची से गुना हुआ प्रतराङ्गुल; ( अगु १५८ )। घणसंमद्द पुं [ घनसंमर्द ] ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, र जिसमें चन्द्र या सूर्य ग्रह भ्रथवा नक्तल के वीच में होकर जाता है वह योग; (सुज १२-पत २३३)। यत्त अक [ यत् ] यत करना । वत्तहः ( तंदु ५६ )। यत्ति अ [दे ] शीघ, जल्दी; (प्राकृ ८१)। घत्तु वि [ घातुक ] मारने वाला, घातक; ( उत्त १८, 9)1 घत्था वि [ ग्रस्त ] ग्रहीत, पकड़ा हुन्नाः ( पिंड ११६ )। वयपूस पुं [ घृतपुष्य ] एक जैन महर्षि; ( कुलक २२ )। घरकुडी स्त्री [ गृहकुटी ] स्त्री-शरीर; ( तंद ४० )। घरित वि [ गृहवत् ] घर वाला, गृहस्थः ( प्राक्त ३५ )। घल्लय ) पुं [दे] द्वोन्द्रिय जीव की एक जाति; (सुख ३६, घढळोय 🕽 १३०; उत्त ३६, १३० )। घल स्त्रीन [दे] १ फटी हुई जमीन, फाट वाली भूमि: ( श्राचा २, १०, २)। २ शुषिर भूमि, पोली जमीन; ३ न्ता-रभूमिः; (दस ६, ६२)। घसी स्त्री [ दें ] जमीन का उतार, ढाल; ( आचा २, १, 义, 3)1 घसुमर वि [घस्मर] खाने की आदत वाला: (प्राक्त २५)।

घाय पुं [ घात ] गमन, गति; ( सुज १, १ )। घायय पुं [ घातक ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र २६; ुधास सक [ सृष्] १ विसना। २ पीड़ा करना। कर्म---घासइ; ( स्च १, १३, ५)। घिणिहर वि [ घृणाचत् ] घृषा वाला; ( पिंड १७६ )। घुट्टम पुं [ अप्टक ] लिपे हुए पाल को घिसने का पत्थर: (पिंड १५)। धुम्मानिअ वि [ मूर्णित ] बुमाया हुत्रा; ( वजा १२२)। घुनः कार पुं [ घुरुतकार ] सूचर चादि का चावाजः (किरात ह)। घुसुल देखो घुसल । वक्-- घुसुलंत; घुसुलित; ( पिंड ५८७; ५७३ )। घुसुलण न [ मथन ] विलोड़न; ( ऍड ६०२ )। द्योलिश वि [ घु: णित ] अत्यन्त लीनः "अजरिक्लओ जविएसु ग्रईव चोलिग्रो" ( सुख २, १३ )। घोलिअ वि [ घोलित ] चाम की तरह वोला हुचा; (सूच २, २, ६३)। · <sup>ब</sup>द्योल न [द्योप ] लगातार ग्यारह दिनों का उपवास; ( संवाध ५८ )। घोसाडिया देखा घोसाडई; ( राय ३१ )।

5

च थ्र [च] ग्रथवा, या; "चसहो विगप्पेर्गा" (पंच ३, ४४)। चउड पुं[चोड] देश-विशेप; (सम्मत्त ६०)। चडद देखो चउ-दस; (संबोध २३)।

चडद्दह वि [ चतुर्द्श ] चीदहवाँ; ( प्राकृ ५ ), स्त्री—°ही; ( प्राकृ ५ )।

चडपंचम वि [ चतुष्पञ्च ] चार या पाँचः ( स्या २, २ २१ )।

चडपाडिचय न [ चतुष्प्रतिपन् ] चार पडवा तिथियाः (पव १०४)।

चतुप्पतल वि [ चतुप्पतल ] चौगुना; 'मदलवायचउप्पल-लोदं'' ( तिरि १५७ )।

चाउप्पाय पुं [ चातुप्पाद ] एक दिन का उपवास; (संबोध पूर्व )।

चउम्मुह पुं [ चतुर्मु ख ] दो दिन का उपवास, वेला: (संबोध ५८)। चउरंगय न [ चतुरङ्गक ] एक तरह का जुत्रा; ( मोह 5E) 1 चडरंत न [ चतुरन्त ] चऋ, पहिया; ( चेइय ३४३ )! चउवीस वि [ चतुर्विंश ] चीवीसवाँ; ( पव ४६ )। चउर्वासिगा स्त्री [ चतुर्विशिका ] समय-मान-विशेप, चौवीस तीर्थं कर जितने समय में होते हैं उतना काल-एक उत्सिपियो या एक अवसिपियो-काल; ( महानि ४ )। चडवेद ) वि [ चातुर्वेद ] चारों वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी, चडवेद ) चौवे; ( धर्मसं १२३८; मोह १० )। चउसहिशा स्त्री [ चतुःपिष्टका ] रत वासी चीज तौसने का एक नाप, चार पत्न का एक माप; ( अग्रा १५१ )। चउहत्थ पुं । चतुर्हस्त । श्रीकृष्याः ( सुल ६, १ )। चंग किवि दि ] अच्छा, ठीकः ( जय २५)। चंगदेव पुं [ चङ्गदेव ] हेमाचार्य का गृहस्थावस्था का नाम; (कुप्र २०)। चंगवेर पुंन दि नाड का तल्ता; ( आचा २, ४, २, ₹)¦ चंव देखी चंछ। चंचइ; (प्राक्त ६५)। चंडण देला चंदण; "चंडगां, चंडगां" ( प्राकृ १६ )। चंद् पुं [ चन्द्र ] संवत्सर-विशेष, जिसमें अधिक मास न हो वह वव; ( सुज ११ )। °उडु पुं [ °ऋतु ] कुछ अधिक उनसठ दिनों की एक ऋतु; ( सुज १२ )। "परिवेस पुं [ °वरिवेप ] चन्द्र-परिधि; ( ऋगु १२० )। °प्पहा स्त्री [ °प्रभा ] देखो चंद्-प्पभा; ( विचार १२६; कुप ४५३ )। "ावदी स्त्री [ "ावती ] एक नगरी; ( मोह ८५ )। चंदण पुंन [ सन्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)। २ रत की एज जाति; ( उत्त ३६, ७७)। ३ पुं. द्दीन्द्रिय जीव-विशेष, अन्न का जीव; ( उत्त ३६, १३० )। चंदणि स्त्री [ दे ] आचमन, कुल्ला । "उयय न [ "उदक ] कुल्ला फें कने की जगह; ( आचा २, १, ६, २)। चंदरुह देखों चंड-रुद्द; ( पंचा ११, ३५ )। चंदिअ वि [ चान्द्रिक ] चन्द्र का, चन्द्र-संबन्धी; (पव चंद्रिकोज्जलीय वि [ दें. चन्द्रिकोज्ज्वलित ] चन्द्र-कान्ति

से उज्वल बना हुग्रा; ( चंड )।

चंप सक [ आ + रुह् ] चढ़ना। चंपइ; ( प्राक्त ७३ )। चंपं देखो चंपय; (राय ३०)। चंपग पुंन [ चम्पक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४२ )। चंपयवर्डिसय पुं [ चम्पकावतंसक ] सौधर्म देवलोक में स्थित एक विमान; (राय ५६)। ) चंपिअ न [ दे ] স্থান্সমন্যা, दबाव; ( तंदु ४४ )। ं चक्क न [ चक्र ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। सङ्कावाय पंन. देखो सङ्कत्राय; "मिलियाइं सकावायाइ"" (स ७६८)। चवख ( ग्रप ) सक [ आ+चक्ष्] कहना । चक्खइ; (प्राक्त 1 ( 388 चक्खुहर वि [ चक्षुहर ] दर्शनीय; ( राय १०२ )। चच्च सक [ चर्च ] चन्दन म्रादि का विलेपन करना। चच्चेई; (धर्मवि १५)। चच्च पुं [ चर्च ] हेमाचार्य के पिता का नाम; (कुप्र २०)। चिच्य वि [ चिचित ] विह्यित; ( चेइय ८४५ )। चडपड श्रक [दे] चटपटाना, क्लेश पाना। वक्र-चडपडंत; ( मुद्रा ७२ )। चडुकारि वि [ चटुकारिन् ] खुशामदी; ( पिंड ४१४ ) ! चडुत्तरिया स्त्री [दे] १ उतरचढ; २ वाद-विवाद; (मोह ७)। चडुयारि देखो चडुकारि; ( पिड ४८६ )। चडुलग वि [दे. चडुलक] खंड २ किया हुआ; "विदुलग-चडुलगछिन्ने" ( सूत्र्यनि ७१ )। चढ देखो चड = श्रा+रुह्। संकृ—चढिऊण; (सम्मत्त १५६)। चढण देखो चडण; ( संबोध २८ )। चणयग्गाम देखो चणग-गाम; ( धर्मवि ३८ )। चता स्त्री [ चर्चा ] १ शरीर पर सुगन्धि वस्तु का विलेपन; २ विचार, चर्ची; ( प्राक्त ३८ )। चप्प सक [ चर्च् ] १ घाध्ययन करना। २ कहना। ३ भर्त्सना करना। ४ चन्दन द्यादि से विलेपन करना। चप्पइ; ( प्राकृ ७५; संचि ३५ )। चप्परण न [ दे ] तिरस्कार, निरास; ( गु ह )। च्रमेहुग पुंस्त्री [ चर्मेप्टक ] शस्त्र-विशेष; (राय २१); स्त्री— °गा; ( अ्रग्यु १७५)। चय पु [ चय ] ईंटों की रचना-विशेष; ( पिंड २ )। चयण न [ च्यवन ] च्युति, भ्रंश, त्त्रयः; ( तंदु ४१ )।

चर पुं [ चर ] जंगम प्राची; ( कुप्र २४ )। चरण पुंन [ चरण ] १ संयम, चारितः; 'सम्मत्तनायाचरणा पत्तेयं त्राट्ठग्राट्ठभेइल्ला" ( संबोध २२)। २ त्र्याचरणः; ( सुग्रानि १२४ )। चिर पुंस्ती [चिर ] १ पशुत्रों की चरने की जगह; २ चारा, पशुच्चों का खाने की चीज, घास; ( कुप्र १७ )। चरित्त न [ चरित्र ] जीवन-कथा, जीवनी; (सम्मत्त १२० ) । चरीया देखो चरिया=चर्या; "तण्यासो चरीया य दंसेका-रस जोगिसु" ( पंच ४, २० )। चळिणया े ह्यी [चळिनिका, °ना ] जैन साध्यी को ∫पहनने का कटि-वस्त्र; (पव ६२)। च हिल स्त्री [ दे ] मदन-वेदना; ( संचि ४७ )। चवलय पुं [ दे ] धान्य-विशेष, गुजराती में 'चोला' ( पव १५४)। चव्य सक [ चर्च ] चयानाः; ( संचि ३४ )। चन्न ( शो ) देखो चन्च=चर्म । चन्नदि; ( प्राक्त ६३)। चन्चण न [ चवंण ] चवाना; ( दे ७, ८२ टी )। चहुट अक [ दे ] चिपकना, चिपटना, लगना; गुजराती में 🚩 'चोंटवुं'। ''रे मूढ तुह अकज्जे लीलाइ चहुदृए जहा चित्तं'' ( संवेग १६ )। चहुट्रइ; ( कुप्र २४६ )। चहुद्द ) वि [दे] चिपका हुआ, लगा हुआ; (धमवि चहु हिय ) १४१; उप ७२८ टी; कुप्र २७; धर्मवि १४१ )। चाउअंगी स्त्री [ चार्चङ्गी ] सुन्दर स्रंग वासी स्त्री; ( प्राक्त २६)। चाइय वि [ त्याजित ] छोड़वाया हुआ; ( धमैवि ८ )। चाउत्थिग देखो चाउत्थियः ( उत्ति ३ )। चाउप्पाय न [ चतुष्पाद ] चतुर्विध, चार प्रकार का; (उत्त २०, २३; सुख २०, २३)। चाउरंत न [ चातुरन्त ] भरत-दोल, भारतवर्ष; ( चेइय ३४०; ३४१ )। चाउरंत न [ चतुरन्त ] चक्र, पहिया; ( चेइय ३४४ )। चाउल वि [ दे ] चावल का; "तहेव चाउलं पिट्ठं" ( दस ५. २, २२ )। चाउवण्ण देखो चाउवन्नः ( सम्मत्त १६२ )। चाउव्विज्ज देखो चाउव्वेज्जः (ती ७)। चाउस्साला स्त्री [ चतुःशाला ] चारां तरफ के कमरास्रां से युक्त घर; (पव १३३ टी )।

चिट्पां देखों चिविंड; (धर्मवि २७)। चिट्यय देखो चिट्यम; (कस २, ३० टि)। चित्विञ पुं [दे ] नपुंसक-विशेष, जनम-समय में यंगूठे से मर्दन कर जिसका ग्रंडकोश दवा दिया गया हो वह; (पव चिय देखो चेइअ चैत्यः; "सो धनया क्याइ चियपरिवाहिं विरिच्चिय वि [ विरिच्चित ] चिर काल से उपचित; (पंच चिरमाल सक [ प्रति+पालय् ] परिपालन करना। चिर-विराउ म [ चिरात् ] चिर काल से; (कुप २६७)। चिलिचिलिय वि [दें] भोजा हुया, याद्वित; (तंदु चिह्ल न [ दे ] सूर्व, सूप, छाज; ( प्राक्त २८ )। चिट्लय न [ दें ] अपचत्तु, खराव 'आँख; (पराह १, १ चीड वि [ दे ] काला काच का मिया वाला; (तिरि ६५०)। चुअ सक [ त्यज् ]त्याग करना, परिहार करना। "एयमट्टं चुंकारपुर न [ चुङ्कारपुर ] एक नगर; ( सम्मत्त १४५)। बुच्य पुन [ बुच्क ] स्तन का अग्र भागः; ( राय ६४)। चुण्णम पुं [चूर्णक] वृत्त-विशेषः; ( श्राचा २, १०, चुणिणय वि [ चूर्णिक ] गिर्मात-प्रसिद्ध सर्वाविशिष्ट ग्रंश; चुल्लम न [ दे ] संदूकः; ( कुम २२७; २२५)। चुल्लुच्छल अक [ दे ] छसकना, उछसना; "चुल्लुच्छलेइ जं होइ ऊगायं, रित्तयं कगाकगोइ। मरियाइं गा खुञ्भंती सुपुरिसविन्नागाभंडाइं॥" . ( स्त्रानि हुई टी )।

चूचुअ पुंन [ चूचुक ] स्तन का अग्र भाग; (प्राकृ 8.87) 1 चुरण देखो खुझण; ( सुप्र २७३ )। चूरिम पुन [दे] मिठाई विशेष, चूर्मा खड्डू; (पव ४ टी )। चेंहुण देखो चिहुण = चेष्टन; ( उपपं ११ )। चेत्ती ह्यी [ चेत्री ] १ चैत मास की पूर्णिमा; २ चेत मास की ग्रमावस; ( सुज १०, ६ )। सोप सक [ चोद्यू ] १ प्रश्न करना । २ सीखाना, शिल्ला देना । चोएइ; चोएह; ( वव १ )। चे। क्खलि वि दि ] चोखाई करने वाला, शुद्धता वाला; (पिंड ६०३)। चोदणा स्त्री [ चोदना ] प्रेरणाः ( धर्मसं १२४० )। नोप्पिडिय वि [ दे ] चुपड़ा हुन्ना; ( पव ४ )। चोप्पाल पुं [ चतुष्पाल ] स्यीम देव को आयुध-शाला; (राय ६३)। चोयय पुं [ दे ] फल-विशेप; ( अगु १५४ )। चोयालीस स्रीन [ चतुःधत्वारिंशतः ] चुम्मालीस, ४४; (चेइय ३६२)। चोराव सक [ चोरय् ] चोरी कराना। चोरावेइ; ( प्राकृ चोवत्तरि स्त्री [ चतुःसप्तिति ] सतर ग्रीर चार, ७४; (पंच ५, १८)। चोवालय पुंन [ चतुद्धार ] चोवारा, ऊपर का शयन-गृह; ''इन्रो य एगा देवी हत्थिमिठे ग्रासन्ता। यावरं हत्थी चौं-(१चो)वालयात्रो हत्थेरा अवतारेइ" ( दस २, १० टी)।

ख

छडम न [ छमन् ] ज्ञानावरणीय ग्रादि चार घाती कर्म; (चेइय ३४६)। छंदण पुंन [ छादन ] ढकना, ढक्कन; (राय ६६)। छंदण न [ छन्दन ] निमन्त्रण; (पिंड ३१०)। छम देखो छक्क; (पव २७१)। छमण न [ स्थमन ] पिधान, ढकना; (वव ४)। छिख्य वि [ छिटित ] स्प्र ग्रादि से छटा हुन्ना; (तंदु २६; राय ६७)। छड्य वि [ छर्दक ] १ छोड़ने वाला; (क्रुप्र ३१७)। २

पुं. एक शेठ का नाम; ( कुप्र ३६६ )। छण सक [ क्षण् ] छेदन करना । छपाहः ( सूत्र २, १, 1 ( 03 छत्त न [ छत्र ] १ लगा तार तेतीस दिनों का उपवास; ( संबोध ५८)। २ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४०)। ३ पुं. ज्योतिप-प्रसिद्ध एक योग जिसमें चन्द्र श्रादि ग्रह छत के आकार से रहते हैं; ( सुज १२-पत २३३ )। °इंह्ळ वि [ °वत् ] छाता वाला; ( सुख २, १३)। °कार वि [ °कार ] छाता बनाने वाला शिल्पी; (श्राष्णु १४६)। °ग पुंन [ °क ] वनस्पति-विशेष; ( सृत्र्य २, ३, १६)। छदमत्थ देखो छउमत्थः ( द्रव्य ४४ )। छदसम वि [ पड्दश ] छह या दश; ( सृघ्य २, २, २१)। छत्र वि [ क्षण ] हिंसा-प्रधान, हिंसा-जनकः ( सूत्र १, ६, २६)। छव्व १ पुंन [दे ] पात-विशेषः ( स्त्राचा २, १, ८, १; छन्तम 🕽 विंड ५६१; २७८ )। छल° देखो छ=पप्; ( कम्म ६, ६ )। छलंसिअ वि [ पडिलिक ] छह कोगा वाला; ( सूत्र २, १, १५)। छलण न [ छलन ] प्रच्लेपण, फॅकना; ( स्राचानि ३११)। छविपव्य न [ छविपर्यन् ] श्रोदारिक शरीरः ( उत्त ५, २४)। छवीइय वि [ छविमत् ] १ कान्ति वाला; २ घट्ट, निविड; ( ग्राचा २, ४, २, ३)। छहत्तरि स्त्री [ पर्सप्तिति ] छहत्तर, ७६; (पव १६ )। छाअ देखो छाच; (प्राकृ १५)। छाउमत्थ न [ छ।द्मस्थ्य ] छद्मस्थ ग्रवस्थाः ( सट्छि ह टी )। छाणी स्त्री [ दे ] कंडा, गोवर का इन्धन; ( पव ३८ )। छाय वि [ छात ] वर्णाङ्कित, धाव वाला; (दस ६,२,७)। छायण न [ छाद्न ] १ घर की छत; ( पिंड ३०३ ) । २ दक्कनः ( पव १३३ )। ३ वस्त्र, कपड़ाः ( सुख ७,१५ )। छारिय वि [ क्षारिक ] ज्ञार-संवन्धी; ( दस ५, १, ७ )। छाहत्तरि देखो छात्रत्तरि; ( पव २३६ )। छिम्म ( शौ ) सक [ छुप् ] छूना। छिग्गदि; (प्राकु ६३)। छिच्छिकार पुं [छिच्छिकार] निवारण-सूचक शन्द, छी छी; (पिंड ४५१)। छिउन देखो छिंद=छिद्। हेक्र—छिजिन्न ; (तंदु ५० )।

छिंडु पुन [ छिंद्र ] त्राकारा, गगन; ( मग २०, २—पत 1 ( 200 छित्तु वि [ छेतृ ] छेदने वाला; ( पव २ )। े छिन्नाल वि [दे] हलकी जात का वैल आदि; ( उत्त २७, ७) छिञ्म सक [ क्षिप् ] फेंकना । छिञ्मंति; ( सूत्र १, ५, २, १२)। छोयंत वि [ भुवत् ] छींक करता; ( ती ८ )। छुअ देखो छुत्र। छुत्राइ; ( प्राक्त ७६ )। छुच वि [ भ्रुध ] भूखा; ( प्राकु २२ )। छुन्न पुंन [ क्षुणण ] क्लोब, नपुंसक; ( पिंड ४२५ )। छुत्छुच्छुल देखा चुःखुच्छल। छुल्लुच्छुलेइ; (सूत्रान र्ह टी )। छेअ वि [रे. छेक ] १ विशुद्ध, निर्मल; (पंचा ३, ३५; ३८)। २ न. कालोचित हित; ( धर्मसं ५४३)। छेन्जा स्त्री [ छेचा ] छेदन-क्रिया; (सूच १, ४, २, ६ )। छेदण वि [ छेदन ] छेदन-कर्ता; स्त्री—°णी; ( स ७६६ )। छोअ पुं [दे ] छिलका; (स्य २. १, १६)। छोक्करी स्त्री [दे] लड़की; (कुप ३५३)। छोट्टि स्रो [ दे ] उच्छिपता, ज्हाई; ( पिंड ५८७ )। छोडय वि [ दे ] छोटा, लघु; ( वज्जा १६४ )। छोदुण वि [दे] छाड़ कर; (कुप ३१)। छोटा वि [ स्पृष्य ] स्पर्श-योग्य; (श्राचा २, १५, ५ )।

## ज

जअयकार पुं [ जयकार ] जीत, अभ्युदय; ( प्राकृ ३० )। जह वि [ यित ] जितना; ( वव १ ) । जहअव्य वि [ जितव्य ] जीतने योग्य; ( प्रिव १२ ) । जउणा देखो जउणा; ( वज्जा १२२; प्राकृ ११ ) । जंद्याल वि [ जङ्घाल ] द्रृत-गामी; ( दे ८, ७५ ) । जंत्य वि [ जान्तुक [ जन्तुक-नामक तृया का; ( आचा २, २, ३, १४ ) । जंव्यंत पुं [ जाम्यवत् ] एक विद्याधर राजा; ( कुप्र २५६ ) । जंत्रु पुन [ जम्यु ] जम्यू-वृत्त्व का फल, जामून; "ते विति जंयू भक्छेमो" ( संबोध ४७ ) । जंमा स्त्री [ जुम्मा ] एक देवी का नाम; ( सिरि २०३ ) ।

जिक्खणी स्त्री [ यक्षिणी ] देखो जिक्खा; (मंगल २३)। जग पुंत [ जगत् ] प्राग्पी, जीव; "पुढविजीवे हिंसिल्जा जे अ तन्निस्तिया जगे" ( दस ५, १, ६८; स्त्र १, ७, २०; १, ११, ३३ )। जगईपञ्चय पुं [ जगतोपर्त्रत ] पर्वत-विशेष; ( राय ७५)। जगडण वि [दे] १ भगड़ा कराने वाला; २ कदर्थना करने वाला; ( धर्मवि ८६; कुप्र ४२६ )। जंगडिअ वि [ दे ] लड़ाया हुआ; ( धर्मवि ३१')। जच्छ पुं [ यक्ष्मन् ] रोग-विशेष, ज्ञय-रोग; ( प्राक् २२)। जिज्जिग पुं [ जिप्यक ] एक जैन ब्राचार्य का नाम; ( ती १५) । जिज्जय ) न [यावज्जीय] जीवन-पर्यन्तः "जज्जीव जज्जीच 🗦 ग्रहिगरगां" ( पिंड ५०६; ५१२ )। जह न [इण्ड ] यजन, याग, यज्ञ; ( उत्त १२, ४०; २५, 30)1 जडहारि देखो जड-धारि; ( कुप्र २६३ )। जिंडिथ [जिटिक ] देखो जिंडि; (तो ८)। जिंडिश वि [ जिटित ] पिहित, ढका हुन्ना; ( सिरि ५१६)। जिंडिस्ट वि [ जिंटिन् ] जटा वाला; ( चंड )। जडुल देखो जडिल; ( भग १५—पत ६७० )। जड़ वि [ दे ] ग्रशक्त, ग्रसमर्थ; ( पव १०७ )। जणप्यवाद पुं [ जनप्रवाद ] जैन-रव, लोकोक्तिः; ( मोह ४३ )। जणमेजय देखो जणमेअअ; ( धर्मवि ८१ )। जणसंसुइ स्त्री [जनश्रुति ] किंवद्दन्ती, कहावत; (धर्मवि ११२)। जाणा देखो जन्म = जन्य; (धर्मसं १००)। जण्हकन्ना स्त्रो [ जह्नुकन्या ] गंगा नदी; ( कुप्र ६६ )। जत्ता स्रो [ यात्रा ] संयम-निर्वीह; ( उत्त १६, ५ )। जित्र देखो °यत्तिअ; ( उवा २० टि )। जहर पुंन [ दे ] वस्त्र-विशेष; ( सम्नत्त २१८; २१६ )। जन्न वि [ जन्य ] १ जन हित, लोक-हितकर; ( सूत्र २, ६, २)। २ उत्पन्न होन योग्य; ( धर्मसं २८०)। जन्मसेणीं देखो जण्णसेणीं; (पार्थ ४)। जन्नोवश्य देखो जण्णोवर्श्य; ( सुख २, १३ )। जमद्गाजिङां स्त्री [यमदंग्रिजटा] गन्ध-द्रव्य-विशेष, सुगंनधवाला; ( उत्तनि ३ )।

```
जम्हाअ देखो जंभाअ। जम्हाग्रह, जम्हाहह, जम्हाहाह;
जम्हाहा ) ( प्राक्त ६४ )।
जय पुं [ यत ] प्रयत्नः ( दस ५, १, ६६ )।
जयंती स्त्री [जयन्ती ] १ पत्त की नववीँ रात; (सुज्ब
 १०, १४)। २ भगवान अरनाथ की दोन्ना-शिविका;
 (विचार १२६)।
जयार पुं [ जकार ] १ 'ज' श्रक्तर; २ जकारादि श्रश्लील
 शब्दः "जत्थ जयारमयारं समग्गी जंपइ गिहत्थपच्चक्खं"
 ( गच्छ ३, ४ )।
जरण न [ जरण ] जीर्णता, च्याहार का हजम होना,
  हाजमाः (धर्मसं ११३५)।
जरा स्त्रो [ जरा ] वसुदेव की एक पत्नी; (कुप ६६ )।
जल न [जल ]ंबीर्य; (बजा १०२)। °कांत पुन
  िकान्त ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४ )। कारि
  पुंस्त्री [ कारिन् ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( उत्त ३६,
  १४६)। °या वि [ °जा] पानी में उत्पन्न; ( श्रु ६८)।
  °वारिअ पुं [ °वारिक ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक
  जाति; ( सुख ३६, १४६ )।
 जलजलिअ वि [ जलजलित ] जल जल शब्द से युक्त;
  ( सिरि ईई४)।
 जिलर वि [ ज्वलितृ ] जलता, सुलगता; ( धर्मवि ३५;
  कुप्र ३७६)।
 जवं सक [ यापय् ] काल-यापन करना, पसार करना।
  जर्वेति; (पिंड ६१६)।
 जव पुंन [ यव ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४०)।
  °नालय पुं [ °नालक ] कन्या का कंचुक; ( गांदि ८८
  टी )। "न्न न [ "ान्न ] यव-निष्पत्न परमान्न, भोज्य-
  विशेष; (पव २५६)।
 जिविश वि [ जिपित ] १ जिसका जाप किया गया हो
  वह ( मन्त आदि ); ( सिरि ३६६ )। २ न. अध्ययन,
  प्रकरण त्रादि मन्थांश; (सुख २, १३)।
जसंसि पुं :[ यशस्चिन् ] भगवान महावीर के पिता का
  एक नाम; ( स्त्राचा २, १५, ३; कप्प )।
 जसदेव पुं [ यशोदेव ] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; ( पव
  २७६)।
जसभद्द पुं [ यशोभद्र ] १ पत्त का चतुर्थ दिवस; ( सुज
  १०, १४)। २ एक राजिं जो वागड देश के रत्नपुर
```

नगर के राजा था ऋौर जिसने जैनी दीचा ली थी, जो श्राचार्य हेमचन्द्र के प्रगुरु के प्रगुरू थे; ( कुप्र ७; १८ )। ३ न. उड्डुवाटिक गणा का एक कुल; ( कप्प )। जसवई स्त्री [ यशोमती ] भगवान महावीर की दीहिली का नाम; ( आचा २, १५, ३ )। जसिस्स वि [ यशस्विन् ] यशस्वी, कीर्तिमानुः ( सूत्र १, ६, ३; शु १४३ )। जसहर पुंन [ यशोधर ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१)। जसोधर देखो जस-हर; ( सुज्ज १०, १४ )। जसोधरा देखो जसो-हरा; ( सुज्ज १०, १४ )। जसोया स्त्री [ यशोदा ] भगवान् महावीर की पत्नी का नाम; ( आचा २, १५, ३)। जहणा स्त्री [ हान ] परित्याग; ( संवोध ५६ )। जहियं देखो जिहै; (पिंड ५८)। जा सक [या] सकना, समर्थ होना। "किंतु मम एत्थ न जाइ पन्नइउं", "बहिट्ठियाणां किं जायइत्राज्भाइउं" ( सुख २, १३ )। जाअ देखो जाव=जाप; ( हास्य १३२ )। जाअ देखो जा=या । जान्मइ; ( प्राक्त ६६ )। जाआ स्त्री [ यातृ ] देवर-भार्याः; ( प्राक्त ४३ )। जाइ स्त्री [ जाति ] १ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध दूषग्णाभास— त्रसत्य दूषरा; (धमंसं २६०; स ७११)। २ माता का वंशः ( पिंड ४३८ )। जाइ वि [ याजिन् ] यज्ञ-कर्ताः; ( दसनि १, १४६ )। जाइअ देखो जाय = जात; (वजा १४४)। जाइच्छि° वि [ याद्गच्छिक ] १ इच्छानुसार, यथेच्छ; जाइच्छिय ( धर्मसं १२ )। २ इच्छानुसारी; ( धर्मसं ६०२)। जाइयञ्चय न [ यातव्य ] गमन, गति; ( सुख २, १७)। जाईअ वि [ जातीय ] जाति-संबन्धी; ( श्रावक ४० )। जाउ न [ जायु ] क्तीरपेया, यवागू, खाद्य-विशेष; ( पिंड ६२५)। जाउ अ [ जातु ] कदाचित्, कभी; ( उवकु ११ )। जाड स्त्री [ यातु ] १ देवर-पत्नी; २ वि. जाने वाला; (संन्ति 8)1 जागरुअ वि [ जागरुक ] जागता; ( धर्मवि १३५ )। जाजावर वि [ यायावर ] गमन शील, विनश्वर; ( सम्मत्त १७४)।

जामग्गहण न [ यामग्रहण ] प्राहरिकत्व, पहरेदारी; (सुख . २, ३१ )। जामाई देखो जामाउ; (पिंड ४२४)। ्रजामिअ देखो जामिगः; ( धर्मवि १३५ )। जामेअ पुं [ यामेय ] भानजा, भागिनेय; ( धर्मिव २२ )। जाय पुं [ जात ] गीतार्थ, विद्वान् जैन मुनि; (पव---गाथा २४)। जाया स्त्री [ यात्रा ] निर्वाह । "माय वि [ "मात्र ] जितने से निर्वाह हो सके उतना; "साहुस्स विति घीरा जायामायं च स्रोमं च" (पिंड ६४३)। जालग पुं [ जालक ] द्वीन्द्रिय जीव की एक जाति; (उत्त ३६, १३०)। जालवणी स्त्री [दे] सम्हाल, खबर; गुजराती में 'जाळवणा'; (सिर ३८५)। जाव देखो जावइअ; ( श्राचा २, २, ३, ३ )। जावई स्त्री [जातिपत्री ] १ कन्द-विशेष; (उत्त ३६, ६८; मुख ३६, ६८ )। २ गुच्छ वनस्पति की एक जाति; (पराधा १—पत ३४)। **ं जावईय पुं [ जातिपत्रीक ]** कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, E5)1 जिञ्ज न [ जित ] जीत, जय; ( प्राक्त ७^ )। °गासि वि [ °काशिन् ] जीत से शोभने वाला, विजेता; (सम्मत्त २१७)। °सत्तु पुं [ °शत्रु ] श्रंग-विद्या का जानकार दूसरा रुद्र पुरुष; (विचार ४७३)। जिंडुह पुं [ दे ] कन्दुक, गेन्द; ( पव ३८ )। जिगीसा स्त्री [ जिगीषा ] जय की इन्छा; ( कुप्र २७८)। जिद्धिणी स्त्री [ ज्यैष्ठी ] जेठ मास की अमावस; ( सट्ठि ७८ दी )। जिणकप्पि पुं [जिनकहिपन्] जैन मुनि का एक भेद; (पंचा १८, ६)। जिणपह पुं[ जिनप्रभ ] एक जैन ग्राचार्य; ( ती ५ )। जिणिसर देखो जिणेसर; ( सम्मत्त ७६; ७७ )। ं जिणेंद देखो जिणिद; (चेइय ६०)। जिन्म पुं [ जिह्न ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ६; २६ )। जिमण न [ जैमन ] जिमाना, भोज; ( धर्मवि ७० )। जिव देखो जीव; "मायाइ ऋहं भिषाओ कायव्या वच्छ जिवदया तुमए" ( धर्मवि ५ )। जीण न [ दे. अजिन ] जीन, ऋश्व की पीठ पर विद्याया

जाता चर्ममय त्रासनः ( पव ८४ )। जीरण न [जीर्ण] १ अन्न-पाक; २ वि. पंचा हुआ; 'अजी-रगां" (पिंड २७)। जीरव सक [ जोरय् ] पचाना । जीरवइ; ( कुप २६६ )। जीव न [ जीव ] सात दिन का लगातार उपवास; ( संवोध ५८)। °विसिद्ध न [ °विशिष्ट ] वही अथ; (संबोध 以写 ) 1 ज अ [ दे ] निश्चय-स्चक भ्रव्यय; (सा ४ )। जुअणद्ध पुं [ युगनद्ध ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग, वैल के कन्धे पर रखे हुए युग की तरह जिसमें चन्द्र, सूर्य तथा नज्ञत अवस्थित होते हैं वह योग; (सुज १२-पत्न २३३)। जुअली स्त्री [ युगलो ] युग्म, जोड़ा; ( प्राक्त ३८ )। जुईम वि [ धुतिमत् ] तेजस्वी; ( स्त्र १, ६, ८)। जुंगिय वि [दे] १ काटा हुन्रा; (पिंड ४४६)। २ दूषित; (सिरि २२३)। जुड़ न [दे] भूठ, असत्य; ''आ हुट्ठ तुमं जुट्ठं जंपिस'' (धर्मवि १३३)। जुण्णदुग्ग न [ जीर्णदुर्ग ] नगर-विशेष, जो श्राजकल भी 'ज्लागढ' नाम से प्रसिद्ध है; (ती २)। जुण्ह देखो जोण्ह=ज्यौत्स्न; ( सुज १६ )। जुत्त सक [ युक्तय् ] जोतना । संक्-जुत्तित्ता; (ती १५)। जुत्ताणंतय पुंन [ युक्तानन्तक ] गर्पाना-विशेप; ( श्रशु २३४ )। जुत्तासंखेज्जय देखो जुत्तासंखिजः ( श्रग्रु २३४ )। **ज़ुम्म न [ युग्म ]** परस्पर सापेन्न दो पद्य; ( सिरि ३६१)। जूम देखो जुज्म = युध्। इ-जूमियव्यः (सिरि १०२५)। जूय न [ यूप ] लगातार छह दिनों का उपवास; ( संबोध 好)1 ज्यय े पुं [ यूपक ] शुक्ल पक्त के द्वितीया आदि तीन ज्ञवय ∫दिनों में होता चन्द्र को कला और सन्ध्या के प्रकाश का मिश्रगा; ( अगु १२०; पन २६८ )। ज़ूर सक [गर्ह् ] निन्दा करना। ज्रंति; (स्त्र २, २, 1 ( XX जूह न [ यूथ ] युग्म, युगल, जोड़ा; (य्राचा २, ११, २)। °काम न [ °काम ] लगातार चार दिनों का उपवास; ( संबोध ५५ )।

जूहियठाण न [ यूथिकस्थान ] विवाह-मएडप वाली जगह; ( आचा २, ११, २ )। जेअ वि [ जेय ] जीतने योग्य; ( रुक्मि ५० )। जेअ वि [ जेतृ ] जीतने वाला; (स्य १, ३, १, १; १, ३, १, २ )। जिहामूली स्त्री [ ज्येष्ठामूली ] १ जेठ मास की पूर्णिमा; २ जेठ मास की अमावस्या; ( सुज १०, ६ )। जेण देखो जइण = जैन; ( सम्मत्त ११७ )। जैत्त वि [ यावत् ] जितना; स्त्री— कती; ( हास्य १३०)। जैत्तिक ( शौ ) ऊपर देखो; ( प्राकृ ६५ )। जैमणी स्त्री [ जैमनी ] जीमन; ( संबोध १७ )। जोअ सक [ योजय ] १ समाप्त करना, खतम करना। २ करना । जोएइ; (सुज १०, १२-पत १८०; १८१; सुज १२-पल २३३)। जोडकण्ण न [ यौगकर्ण ] गोल-विशेषः ( सुज १०, १६ टो )। जोउकण्णिय न [ यौगकर्णिक ] गोल-विशेष; (सुज १०, १६)। जोग देखो जुग्ग=युग्म; ''सपाउयाजोगसमाजुत्तं'' (राय 80)1 जोग पं [ योग ] नज्ञत-समूह का क्रम से चन्द्र और सूर्य के साथ संबन्ध; ( सुज १०, १ )। जोज देखो जोअ = योजयु । भवि - जोजइस्सामि; ( कुप्र १३०)। कु—जोज्ज; ( उत्त २७, ८ )। जोड (अप) स्त्री दि ] जोड़ी, युगल; "एरिस जोड न जुत्त" ( कुप्र ४५३ )। जोत्त देखा जुत्त=युक्त; ( कुप्र ३८१ )। जोस पुं [ फोब ] अवसान, श्रंत; ( सूत्र १, २, ३, २ टि )। जोहा स्त्री [योधा ] भुज-परिसर्प की एक जाति; (सूत्र २, ३, २५)। जोहार सक [ दे ] जुहारना, जोहार करना, प्रणाम करना। कर्म-जोहारिजइ; ( आक २५, १३)। जोहार पुं [दे] जोहार, प्रयाम; (पव ३८)। जोहि वि [ योधिन् ] लड़ने वाला, सुभट; ( पव ७१ )। जिन्न ) (शौ) च्र [दें] अवधारण-निश्चय-का सुचक उजेअ र् अव्ययः ( प्राकुर्६८ )।

### 34

भंख सक [दे] स्वीकार करना। भंखहु ( ग्रप ); ( सिरि न्ह्र्४)। भंभा स्त्रीं [ भज्भा ] वाद्य-विशेषः; ( राय ५० टी )। भंप सक [आ + कामयु] त्राक्रमण करवाना । भंपइ; ( प्राकु ७० )। भंपण वि [ भ्रमण ] भ्रमण-कर्ताः ( कुप्र ४ )। भलहिलय वि [ दे ] ज्ञुन्ध, विचलित; "थरहरियधरं भल-हिलयसायरं चिलयसयलकुलसेलं" (कुलक ३३)। भारता स्त्री दि ] त्राजा, वकरी: ( चंड )। भत्स पुं भिष ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४० )। २ एक नरक-स्थानः (देवेन्द्र ११)। भाइअ वि [ध्यात ] चिन्तितः (सिरि १२५५)। भाण वि [ध्यान] ध्यान-कर्ता; (श्रु १२८)। भामल वि [ध्यामल ] श्याम, काला; (धर्मर्स ८०७)। भामिळिय वि [ध्यामिळित ] काला किया हुत्रा; ( कुप्र ५५)। भावणा देखो अभावणाः ( संबोध २४ )। भिज्ञ अक [ क्षि ] चीया होना । भिज्ञ क्ष (प्राक्त ६३)। भिजिभरी स्त्री [दे] वल्ली-विशेष; ( आचा २, १; ८, 3)1 भुलुक पुं [दे] अकस्मात् प्रकाशः; ( आत्मानु ६ )। भूभ देखो ज्भा। भूभंति; ( संवोध १८ )। भोटिंग पुं [ दे ] देव-विशेष; ( कुप्र ४७२ )। भ्रोस सक [भ्रोषय्] डालना, प्रचीप करना। इ-भ्रोसी-यञ्चः (वव १)। भोस पुं [ भोष ] राशि-विशेष, जिसके डालने से समान भागकार हो वह राशि; (वव १)। भ्रोसणा स्त्री [ जोषणा ] अन्त समय की आराधना, संले-खनाः ( आवक ३७८ )।

# 3

टउया स्त्री [दें] त्राहान-सब्द, पुकारने की त्रावाज; गुजराती में 'टौको' (कुप्र ३०६)। टंक पुं[टङ्क ] चिल-विशेष, सिका पर का चिल; (पंचा ३,३५)।

टंकिया स्त्री [टङ्किका] पत्थर काटने का अस्त्र, टाँकी; (सम्मत्त २२७)। दक वि [ दक्क ] १ टक-देशीय; २ पुं. भाट की एक जाति; ( क्य १२ )। "टककरा स्त्री [ दे ] टकीर, मुंड सिर में उंगली का आधात; (वव १ टी )। टच्चक पुं [ दे ] लकडी आदि के आवात का आवाज: (क्या ३०६)। टलवल चक [दे] १ तङ्गङ्ना । २ घवराना, हेरान होना । टलवलंति; (धर्मवि ३८)। वक्-**टलवलंत**; (सिरि ६०८)। टिलिभ वि [दे] टला हुन्या, हटा हुन्या; (सिरि ६८३)। दहरिय वि [ दे ] ऊँचा किया हुआ; "टहरियकन्नो जाआ मिगुच्य गीइं कहं सोउं" (धर्मवि १४७; सम्मत्त 245)1 हिल्लिकिय वि [ दे ] विभ्षितः ( धर्मवि ५१ )। टुप्परम न [दे] जैन माधु का एक छोटा पाव; ( कुलक 28)1 इटेंट पुं [दे] १ मध्य-स्थित मिण-विशेष; २ वि. भीषण; (कच्यू)। टेंटा हो [दें ] १ अज्ञि-गोलक; २ छाती का शुप्क वर्ण; (कप्पू)। टेंबहय न [दे] फत्त-विशेष; ( त्राचा २, १, ८, ६)। दोल पुं [ दे ] १ दिही, टाडी; ( पन २ )। २ मूथ; ( कुप 45)1

3

टक्कार पृं [ट:कार] 'ट' अक्तर;

'तिमिन चतंते करिमयित्ति सहि तुरगखुरसंग्यी।

किहिया रिक्रण विजए मंती ठक्कारपंति च्य"

(धमेवि २०)।

टिरा तिक [स्थ्रग्] वंद करना, ढकना। ठगेइ, ठएइ;

टिप )(सिट्ट २३ टा; सुल २, १७)।

टिपा न [स्थान] वंद करना; "अच्छिटयणं च" (पंचा
२,२५)।

टचणा स्थ्री [स्थापना] वासना; (गोदि १७६)।

टाणा न [स्थान] १ कुंकगा देश का एक नगर; (सिरि

६३६)। २ तेरह दिन का लगातार उपवास; (संबोध ५८)।
ठाणग न [स्थानक] शरीर की चेष्टा-विशेष; (पंचा १८, १५)।
ठाय पुं [स्थाय] स्थान, आश्रय; (सुख २, १७)।
ठुक्क सक [हा] त्याग करना। डुक्कइ; (आकृ ६३)।

ड

डंकिय देखो डक्क = दष्ट; (वै ८०)। डंडगा स्त्री [दण्डका] दिल्या देश का एक प्रसिद्ध श्ररपयः ( सुख २, २७ )। डंमण न [ द्रमन ] वंचना, ठगाई; ( पव २ )। इंस पुं [ दंश ] १ दन्त-क्तः; २ सर्प आदिका काटा हुआ घाव; ३ दोष; ४ खगडन; ५ दाँत; ६ वर्म, कवच; ७ मर्म-स्थान; ( प्राकु १५ )। डंसण पुंन [ दंशन ] वर्म, कवच; "डंसणो" (प्राक्त १५)। डिटला स्त्री [ दे ] डाला, डाली; ( कुप्र २०६ )। डवडव अ दि ] ऊँचा मुह रख कर वेगसे इधर उधर गमन; (चंड)। डसण वि [ दशन ] काटने वाला; ( सिरि ६२० )। डहरक पुं दि । १ वृत्त-विशेष; २ पुष्प-विशेष; "डहरक-फुल्ज्रगुरता मुंजंती तप्फलं मुगासि" ( धर्मवि ६७ )। डाग न [ दे ] ड़ाल, शाखा: ( ग्राचा २, १०, २ )। हिडिम न [ डिण्डिम ] काँसे का पाल; ( याचा २, १, ११, ३)। डिंडुयाण न [ डिण्डुयाण ] नगर-विशेप; ( कुप १८ )। डिंव पुं [ डिग्व ] शतु-सैन्य का डर, पर-चक का भय; (सूच्च २, १, १३)। डिच सक [ डिप् ] उल्लंघन करना । डिव; ( वव १ )। डोंगर देखो डुंगर; ( अ)घमा २० टी )। डोक्करी स्त्री [दे ] बूड़ी स्त्री; ( कुप ३५३ )। डोड पुं [ दे ] ब्राह्मणा, विष्र; ( सुल ३, १ )। डोडिजी ली [दे] त्राह्मणी; (त्रमणु ४६)। डोळ पुं [ दे ] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति; (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८ )।

## ह

ढंकिंअ देखो ढिकिक्अ; (सिरि ५२६)।

ढंकुण पुं [ ढङ्कुण ] वाद्य-विशेष; ( म्राचा २,११,१ )। ढंढ पुं [ ढण्डण ] एक जैन महर्षि, ढगढण ऋषि; ( सुख २, ३१)। ढंढ वि [ दे ] दाम्भिक, कपटी; ( सम्मत्त ३१ )। हक्कवत्थुल देखो हंक-वत्थुल; (पव ४)। हिक्का न दि विल की गर्जना; ( अयु २१२; सुल ६. : 9 5 ढड्डर पुं दि राहु; (सुज २०)। ढलहलय वि [दे] मृदु, कोमल; (वजा ११४)। ढिलिय वि [ दे ] गिरा हुआ, स्वलित; (वजा १००)। हिंकलीआ स्त्री [ दे ] पात विशेष; ( सिरि ४२६ )। दुक्क सक [प्र+विश्] ढुकना, प्रवेश करना। ढुक्कइ; ( प्राकु ७४ )। हुक्कलुक्क न [दे] चमड़े से मढ़ा हुन्ना वाद्य विशेष; (सिरि ४२६)। दुरुदुरल देखो दुंदुरल = भ्रम् । वक्त — दुरुदुरलंत; (वजा १२५)। . ढोयण देखो ढोवण; ( चेइय ५२; कुप १६८ )। ढोयणिया स्त्री [ ढौकनिका ] उपहार; ( धर्मवि ७१ )। ढोहल पुं [ दे ] प्रिय, पति; ( संन्नि ४७; हे ४, ३३० )।

# गा

णअंचर देखो णत्तंचर; (चंड)।
णइ स्त्री [निति] १ नमन; २ अवसान, अन्त; (राय ४६)।
णइराय न [नैरात्म्य] आत्मा का अमाव। वाद पुं
[ वाद] आत्मा के अस्तित्व को नही मानने वाला
र्यान, वौद्ध तथा चार्वाक मत; (धर्मसं ११८५)।
णउल पुं [नकुल] वाद्य-विशेष; (राय ४६)।
णउली स्त्री [नकुली] एक महौषिष; (ती ५)।
णं अ [दे] इन अथीं का स्वक अव्यय; १ प्रभ; २ उपमा; (प्राक्त ७६)।
णंगल पुंन [लाङ्गल] एक देव-विमान; (देवन्द्र १३३)।
णंगल पुंन [लाङ्गल] एक देव-विमान; (देवन्द्र १३३)।
णंगूलि देखो णंगालि; (पव २६२)।

णंद् पुं [ नन्द ] गोप-विशेष, श्रीकृष्या का पालक गोपाल; (वजा १२२)। णंद पुंस्त्री [ नन्दा ] पत्तकी पहली, बन्टी श्रीर ग्यारहवीं तिथि; ( सुज १०, १५ )। णंदण पुंन [ नन्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)। २ न. संतोष; ( गांदि ४५ )। णंदणी स्त्री [ नन्दनी ] पुली, लड़की; (सिरि १४०)। णंदतणय पुं [ नन्दतनय ] श्रीकृष्णः ( प्राकृ २७ )। णंदयावत्त ) पुंन िनन्दावर्त । १ एक देव-विमानः ( देवेन्द्र णंदावत ∫१३३)।२पुं. चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति; ( उत्त ३६, १४८ )। ३ न. लगातार एक्कीस दिन का उपवासः ( संबोध ५८ )। णंदिघोस पुं [ निद्योव ] वाद्य-विशेप; ( राय ४६ )। णंदिल पुं [ निन्दल ] आर्यमंगु के शिष्य एक जैन मुनि; ( गांदि ५० )। णंदिस्सर ) पुं [ नन्दीश्वर ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; ∫( सुज १६)। ३ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४४ )। णक्खत्त वि [ नक्षत्र ] १ ज्ञतिय-जाति के अयोग्य कार्य करने वाला; (धर्मवि ३)। २ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)। णख देखो णक्खः ( कुप्र ५८ )। णग्ग देखो णगः; (तंदु ४५)। णज्ज वि [ न्याय्य ] न्याय-संगत; ( प्राक्त १६ )। णहु पुं [ नष्ट ] १ एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र २८)। २ न. पलायनः ( कुप्र ३७ )। णड देखो णड=नर्। गाडइ; (प्राक्त ६६)। णडूळ न [ नड्डुळ ] १ नगर-विशेष; ( मोह ५८ )। २ पं. देश-विशेष; (ती १५)। णित स्त्री [ इप्ति ] ज्ञान; ( धर्मसं ८२८; गांदि ६७ टी )। णत्तुणिअ पुं [ नप्तृ ] १ पौतः; २ प्रपौतः; ( दस ७, १८)। णित्थयवाइ वि [ न।स्तिकवादिन् ] चातमा चादि के श्रस्तित्व को नहीं मानने वाला; (धर्मवि ४)। णद्ध वि [ नद्ध ] कवचित, वर्मित; ( धर्मवि २७ )। णभस्रय पुं [नभःश्रूरक ] कृष्मा पुद्रल-विशेष, राहु; ( सुज २० )। णमोयार देखो णमोक्कार; (चंड)।

णयचक्क न [ नयचक ] एक प्राचीन जैन प्रमाण-ग्रन्थ; (सम्मत्त ११७)। णरइंदय पुं [ नरकेन्द्रक ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र णरकंठ पुं [ नरकण्ठ ] रत की एक जाति; ( राय ६७)। णरसिंह पुं [नरसिंह] १ वलदेव: "तत्तो लोयम्म बलदेवो नरसिंहो त्ति पिसदो" (क्रुप १०३)। २ एक राज-कुमार; (कुप्र १०६)। णरुत्तम पृं [ नरोत्तम ] श्रीकृत्याः; ( सिरि ४२ )। णिळण न [ निळिन ] १ खगातार तेईस दिन का उपवास; (संबोध ५८)। २ पुनः एक देव-विमानः (देवेन्द्र १३२; १४२)। णवकारसी स्त्री [नमस्कारसहित ] प्रत्याख्यान-विशेष, व्रत-विशेप; (संवोध ५७)। णवपय न [ नवपद ] नमस्कार-मन्तः ( सिरि ५७६ )। णवय देखो णय-गः (पंचा १७, ३०)। णवर सक [ कथ् ] कहना। कर्म-- गावरिजदः; ( प्राकृ ७७ )। णवरत्ति स्त्री निवरात्रि निव दिनों का आश्विन मास का एक पर्वः ( सट्डि ७८ टी )। णवरि म [ दे ] शंभ, जल्दी; ( प्राक्त ८१ )। णबर देखां णबर; ( चंड )। णचीण वि [ नवीन ] नृतन, नया; ( मोह ८३; धर्मवि १३२)। णहंसि वि [ नखवन् ] नख वाताः ( दस ६, ६५ )। णहि वि [ निखन् ] ऊपर देखो; ( अगु १४२ )। णाञ्च }देखो णायगः; (प्राकु २६)। णाअक्क) णाइतल देखा णाइल; (विचार ५३४)। णागदत्ता स्त्री [ नागदत्ता ] चीदहवें जिनदेव की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६)। णागपरियावणिया स्त्री [ नागपरियापनिका ] एक जैन गान्त्र; ( गांदि २०२ )। णाभिणी स्त्री [नागी ] १ नागिन; २ एक विधाक्-पुत्री; ( कुप्र ४०५ )। णाजोद पृं [ नामोद ] एक समुद्र; ( सुज १६ )। णाम य [ नाम ] संभावना-स्वक अन्ययः ( स्य १, १२, ३)∣

णामागोत्त न [ नामगोत्र ] १ वथाथ नाम; २ नाम तथा गोल; ( सुज्ञ १६ )। णाय पुं [ न्याय ] १ अन्नपाद-प्रामीत न्याय-शान्त्रः ( सुख ३, १; धर्मवि ३८ )। २ सामायिक आदि पट्-कर्म; (अग्रा ३१)। णाय पुं [ नाद ] अनुनासिक वर्ण, अर्धचनद्राकार अत्तर-विशेष; (सिरि १८६)। णाय वि [ न्याय्य ] न्याय-युक्तः; ( सूत्र १, १३, ६ ) । णाय पुं [ ज्ञात ] १ भगवान महावीरः ( स्व्य १, २, २, ३१)। २ वि. प्रसिद्धः ( सूत्र्य १, ६, २१)। णायग पुं [ नायक ] हार का मध्य मिया; ( स ६८६ )। णाराय पुं [ नाराच ] तोलने की छोटी तराजू, काटा; "नाराय निरक्खर लोहवंत दोमुह य तुज्ञभ कि भिषामो । गुंजाए समं करायं ते। लंती कह न लज्जेसि ? " (वजा १५५; १५६)। णारायण पुं [नारायण] एक ऋषि; (स्झ १,३,४,२)। णालय न [ नालक ] चूत-विशेष; ( मंह ८६ )। णालि स्त्रो [ नालि ] परिमाणा-विशेष, अंत्रसी; ( श्रावक ३५)। णालिआ ) स्त्री [ नालिका ] १ नास, डगडी; (दस ५, २, णालिमा ∫१८)। २ परिमासा-विशेष, दंड, धनुप; ( ऋगु १५७)। ३ अर्ध मुहूर्त का समय; "दी नाक्षिया मुहुत्ती" (तंदु ३२)। ४ नली; "जह उ किर नालिगाए धियायं मिद्रह्मपोम्हभरियाए" (धर्मसं ६८०)। 'खेडू न ि 'खेळ ] च त-विशेष; ( जं २ टी—पत्र १३६ )। णाली स्त्री [ नाली ] १ च त-विशेप; (दस ३,४)। २ तीन हाथ ग्रांर सीलह ग्रंगुल लंबी लट्ठी; ( पव ८१ )। णालीया देखो णालिआ; ( स्त्र १, ६, १८ )। णावा स्त्री [ दे ] प्रमृति, श्रंजली, परिमाणा-विशेप; ( पव १०६ डी )। णासिक देखो णासिकक; ( एदि १६४ )। णाहड पुं [ नाहट ] एक राजा का नाम; ( ती १५ )। । णिअ देखा णिचः ( स्त्र २, ६, ४५ )। णिअंटिअ वि [ नियन्त्रित ] १ नियमित; २ न प्रत्या-ख्यान-विशेष, हृष्ट ने या रोगीने ग्रमुक दिन में ग्रमुक तप करने का किया हुआ नियम; (पव ४)। णिशंड पुं [ निद्य न्थ ] भगवान बुद्ध; ( कुप ४४२ )। णिअंत वि [ नियत ] स्थिर; ( सुझ १, ८, १२ )।

णिअंत वि [ निर्यंत् ] बाहर निकलता; ( सम्मत्त १५६ )। णिअंसणी स्त्री [ निवसनी ] वस्त्र, कपड़ा; (पव ६२)। णिअच्छ श्रक [ नि+गम् ] १ संगत होना, युक्त होना । २ सक. ग्रवश्य प्राप्त करना। नियच्छइ; (स्त्र्य १, १, १, १०; १, १, २, १७; १, १, २, १५)। णिअद्दि वि [ निवर्तिन् ] निवृत्त होने वाला; ( धर्मसं 1 (830 णिअंडि वि [ निकृतिन् ] मायावी, कपटी; ( दस ६, २ ₹)1 णिअडि स्त्री [ निकृति ] की हुई ठगाई का ढकना; ( राय ११४)। णिअड्ड सक [ नि+छुष् ] खींचना । संक्र-नियड्डिऊणं; (सम्मत्त २२७)। णिअण वि निया नेगा, वस्त्र-रहित; (पव २७१)। णिअत्त वि [ तिद्वन्त ] काटा हुन्ना, छिन्न; ( भग ६, ३३ )। णिअत्त वि [नित्य ] शाश्वत, छाविनश्वर; 'मुक्खं जमनियत्तं" ( तंदु ३३; स्य्य १, १, १, १६ )। णिअस सक [ नि+यमय् ] १ रोकना । २ वचन से कराना। ३ शरीर से कराना। निद्यमे; (द्याचा २, १३, १)। णिशा स्त्री [ निदा ] प्राणि-हिंसा; ( पिड १०३ )। णिआण न [ निदान ] १ श्रारम्भ, सावद्य व्यापार; (स्त्र १, १०,१)। २ रोग-कारणः ( विंड ४५६)। णिआम देखो णिकाम; ( स्त्र १, १०, ८ )। णिआय पुं [ नियाग ] प्रशस्त धर्म; ( सूत्र १, १, २, २०)। णिइल वि [ नैत्यिक ] नित्य काः "निइए पिंडे दिजड्" ं( य्राचा २, १, १, १)। णिइन्न वि [ निष्कृप ] निदंगः ( प्राकृ २६ )। णिउज्ज न [ न्युव्ज ] त्रासन-विशेषः ( गांदि १२८ टी)। णिउत्त वि [ निवृत्त ] विरत, उपरत; ( प्राकृ ८ )। णिउत्ति स्त्री [ निवृत्ति ] विराम; ( प्राक्त ८ )। णिंएअ वि [ नियत ] नियम-युक्तः; ''ऋणिएश्रचारी'' (सूत्र १, ६, ६; दसचू २, ५)। णिआंइअ वि [ नैयोगिक ] नियोग-संबन्धी; ( प्राकु ह )। णिओग पुं [ नियोग ] मोत्त, मुक्तिः; (सूत्र १, १६, y ) 1 णिंदणया देखो णिंदणा; ( उत्त २६, १ )।

णिकस देखो णिहस; ( अगु २१२ )। णिकाम सक [ नि + कामयु ] अभिलाप करना। णिकाम-एजा; (स्थ्र १, १०, ११)। वक्त-णिकामयंत; (स्य १, १०, ११)। णिकाम न [ निकाम ] हमेशा परिमाण सं ज्यादः खाया जाता भोजन; (पिंड ६४५)। णिकाममीण वि [ निकाममीण ] ऋत्यन्त प्रार्थी; ( स्त्र्य १, १०, ५)। णिकाय देखो णिकाइय; "जेपा खमासहिएएां कएगा कम्माण्यवि निकायाण्यं" (सिरि १२६२)। णिकायण न [ निकाचन ] निमन्त्रणः ( पिंड ४७५ )। णिक्क देखो णिक्ख=निष्क; ( प्राक्त २१ )। णिक्कंखि वि [ निष्काङ्क्षिन् ] ग्रभिलापा-रहित; ( उत्त १६, ३४)। णिक्कंति स्त्री [ निष्कान्ति ] निष्कमण, वाहर निकलना; ( प्राकु २१ )। णिक्कंद सक [ नि + कन्द् ] उन्मूलन करना । निक्कंदइ; (सम्मत्त १७४)। णिवक्रम वि [ निष्कर्मन् ] कर्म-रहित, मुक्ति-प्राप्तः ( द्रव्य १४)। णिक्करण न [ निकरण ] १ तिरस्काः; २ परिभव; ३ विनाश; (संबोध १६)। णिवकस अक [ निर्+कस् ] वाहर निकलना। णिकसे; ( स्य १, १४, ४ )। णियकारण वि [ निष्कारण ] निरुपद्रवः "नेस निक्कारणो दहो" (पिंड ५१६)। णिक्कालिअ देखो णिककासिय; ( ती १५ )। णिक्कास पुं [ निष्कास ] नीकास, बाहर निकालनाः (धर्मवि १४६)। णिक्खणण न [ निखनन ] गाड़ना; ( कुप्र १६१ )। णिक्खय वि [ निखात ] गाड़ा हुन्ना; ( कुप्र २५ )। णिविखव सक [ नि + क्षिप् ] नाम ग्रादि भेदों से वस्तु का निरूपण करना। निक्सिवे; ( घ्रणु १० )। भवि--निक्खिविस्सामि; ( श्रया १० )। णिक्खुड पुंन [ निष्कुट ] १ कोटर, विवर; (तंदु ३६)। २ पृथिवी-खराड; (विसे १५३८; पंच २,३२)। ३ ग्रहाराम, उपवन, घर के पास का बगीचा; ( राय २५ )। णिखय देखो णिवखय; ( कुप्र २२३ )।

```
णिगड—णिपा ]
                      णिगड सक [निगड्यू] नियन्त्रित करना, वाँधना। संक्र-
                                                                    परिशिष्ट।
                     णिगडिय वि [ निगडित ] नियन्तितः; (हम्मीर ३०)।
                                                                        णिजजूहग वि [ निर्यूहक ] यनथान्तर से उद्धृत करने
                    णिगण वि [नान] नंगा, वल-रहित; (सूत्र १, २,
                   णिगाम देखो णिकाम=निकाम; (विंड १४५)।
                                                                       णिउजूहण न [ निर्यूहण ] देखो णिउजूहणाः; ( उत्त ३६,
                  णिगिणिण न [नाम्न्य] नंगापन, नम्नताः (उत्त ४,
                                                                     णिडजूहिश देखो णिल्बूड; (दसनि १, १५)।
                                                                     णिज्ज्रहिंग वि [ निर्मृहित ] रहितः (पव १३४)।
                 णिमामिय वि [ निर्मित ] गमाया हुआ, पसार किया
                                                                    णिउजोअ) पुं [नियान] १ उपकरण, साधनः (राय
                                                                    णिज्जोग र्रे ४६; पिंड २६)। २ उपकार; ( विंड २६)।
                णिमाहीय देखो णिमाहिय; ( सुख १, १)।
                                                                   णिजम्म अक [स्निह् ] स्नेह करना। यिज्ञमहः, (प्राकुः
               णिग्गाल पुन [निर्गाल] निचोड, रस; "सीसवडीनिग्गालं"
                                                                 णिट्डाण न [ निष्डान ] सर्व-गुर्या-युक्त भोजनः ( दस
              णिग्नाय पुं [ निर्घात ] राज्ञस-वंश का एक राजा; ( पउम
                                                               णिड्डीचण लीन [निष्ठीचन] १ थ्रून, खलार; २ थ्रूनना;
             णिचय पुं [ निचय ] संग्रह, संनय; (स्य १, १०, ६)।
            णिटलुक्तोअ पुं [ नित्योद्योत ] नन्दीश्वर हीप के मध्य जिट्ठह अक [ नि + ष्ठीत् ] थूकना । निट्ठहती; (तंह
                                                                 (सर्वि ७८ हो); स्त्री—°णा; (बन १)।
          णिच्चोय सक [ दें ] निचोड़ना। निचोयइ; (कुप २१५)।
         णिच्छुम पुं [ निक्षेप ] निम्नासनः ( पिंड ३७५ )।
                                                            णिषणी सक [ निर्+णी ] निश्चय करना। मंक्क-निषण्-
         णिच्छुह सक [ नि+क्षिप्] डालना। निच्छुहरू; (सुख
                                                           णिण्ह्यण वि [ निह्नान ] अपलाप-कर्ताः (संयोध ४)।
        णिच्छोडिअ वि [ निच्छोटित ] सफा किया हुआ; (पिंड
                                                           णिद्रिसिम वि [ निद्शित ] उपदर्शित, वतताया हुत्रा;
      णिजुंज देखो णिउंज=ि+युज्। निजुंजहः ( कुप्र ३४८)।
                                                         णिदाह पुं [ निदाय ] तीसरी नरक का एक नरक-स्थान;
     णिज्जव वि [ निर्याप ] निर्वाह कराने वाला; (पंचा
                                                        णिदेस पुं [ निदेश ] त्राज्ञा, हुक्कमः; (कुप ४२६)।
    णिङजनिङ वि [ निर्यापयितृ ] ऊपर देखोः ( पव ६४ )।
                                                       णिदोच्च न [दे] १ भय का ग्रभाव; २ स्वास्थ्य,
    णिज्जामण न [ निर्यापन ] बदला चुकानाः 'वेरनिजा-
                                                      णिद्वसण वि [निर्दूषण] निर्दोपः (धर्मवि २०)।
   णिङ्जामय पु [ निर्यामक ] १ वीमार की सेवा-गुश्रूपा
                                                      णिद्धांड सक [निर्भधाट्य्] बाहर निकाल देना। कर्म-
   करने वाला मुनि; ( पत्र ७१)। २ वि. श्राराधना कारक;
   ( पय—गाथा १७ )।
                                                     णिश्चत्त वि [ निश्चत्त ] निकाचित, निश्चित; ( ठा ५—पव
 णिउज्जुंज सक [ निर्+युज् ] उपकार करना; ( पिंड २६
                                                   णिन्नाम सक [निर्+नमय्] नमाना। चिन्नामए;
णिज्जूड वि [ निर्यूड ] रहित; "निर्ठागां रसनिज्जूहं"
                                                  णिन्नीय देखो णिण्णीअ; (धर्मवि ५)।
                                                  णिपद्द न [ दे ] गाढ; ( माक्क ३८)।
        159
                                                 णिपा सक [ नि+पा ] पोना । संक — निपीय; (सम्मत्त
```

१२५३

२३०)। णिपूर पुं [ तिपूर ] नन्दीवृत्तः; ( आचा २, १, ८, ३ )। णिप्पन्न देखो णिप्पणणः ( कुप्र २०५ )। णिप्पाइय देखो णिप्फाइय; ( कुप्र १६६ )। णिप्पाल देखो णेपाल; (धर्मवि ६६)। णिप्पाय पुं [ निष्पाप ] एक दिन का उपवास; ( संबोध 15)1 णिष्पिह न [निष्पिष्ट] पेषया की समाप्ति; (पिंड ६०२)। णिप्पिवासा स्त्री [ निष्पिपासा ] स्पृहा का ग्रभाव; (वि 25)1 णिट्युन वि [ निष्युण्य ] पुण्य-रहित; ( कुप्र ३१८ )। णिष्पुलाय वि [ निष्पुलाक ] चारित-दोष से रहित; (दस १०, १६)। णिष्फाव पुं [ निष्पाव ] एक माप, वाँट विशेष; ( अणु १५५)। णिप्फेड्य वि [ निस्फेटक ] वाहर निकालने वाला; (स्य २, २, ५५ )। णिष्फेडिया स्त्री [ निरूफेटिका ] अपहरण, चोरी; "एसा पढमा सीसनिप्फेडिया" ( सुख २, १३; पन १०७ )। णिवंध सक [ नि+बन्ध् ] उपार्जन करना। गिवंधंति; (पंचा ७, २२)। ़ **णिठवल दे**खो **णिव्यल = निर्+**पद् । शिक्यलइ; ( प्राक्त E8)1 णिहंभुय देखो णिभुअ; ( चेइय ५८६ )। णिव्मेरिय वि [ निर्मेरित ] प्रसारित, फैलाया हुआ: (उत्त १२, २६ )। ंणिभच्छण देखो णिव्भच्छण; ( पिंड २१० )। ेणिमि सक [ नि+युज् ] जोड़ना। शिमेइ; (प्राक्त ६७)। ्णिमित्ति वि [ निमित्तिन् ] निमित्त-शास्त्र का जानकार; (कुप्र ३७८)। णिमिस अक [नि+मिष्] ग्रांख मूँदना। निमिसंतिः (तंदु ५३)। णिस्म पुंस्री [ नैम ] जमीन से उँचा निकलता प्रदेश; (राय २७)। णिस्मण वि [ निर्मनस् ] मन-रहितः ( द्रव्य १२ )। णिस्मा देखो णिस्म । खिम्माइ; ( प्राकृ ६४ )। णिस्माय न [ निर्माय ] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; (संबोध

以写)1 णिस्मालिअ देखो णिस्मव्लः ( प्राक्त १६ )। णिम्मीस वि [ निर्मिश्र ] मिश्रण-रहित; ( देवेन्द्र २६०)। णिरंह° वि [ निरंहस् ] निर्मल, पविल; "मडयं व वाहिस्रो सो निरंहसा तेया जलपवाहेया" ( धर्मवि १४६ )। णिरगार वि [निराकार] त्राकार-रहित; "निरगार-पचक्खागोवि अरहंताईगामुन्मित्था" (संबोध ३८)। णिरत्नय पुं [ निरन्वय ] अन्वय-रहित; ( धर्मसं ४६६ )। णिरपण वि [ निरातमीय ] श्र-स्वकीय, परकीय; ( कुप्र 写() 1 णिरवह सक [ निर्+वह् ] निर्वाह करना। निरवहेजा; (संवोध ३६)। णिरसण न [ निरसन ] निराकरणः; ( चेइय ७२४ )। **णिरस्साय** वि [ निरास्याद ] स्वाद-रहित; ( उत्त १६, ३७)। णिरस्साधि वि [ निरास्त्राविन् ] नही टपकने वाला, छिद्र-रहित; स्त्री- °णो; ( उत्त २३, ७१; सुख २३, ७१ )। णिरहेउ वि [ निर्हेतु, °क ] निष्कारण, कारण-णिरहेउग रहित; ( धर्मसं ४४३; ४१७; ४०० )। **णिरहेतुग** णिराउस वि [ निरायुष् ] द्यायु-रहित; ( प्राक्ट ३१ )। णिराकरिअ वि [ निराकृत ] निषिद्धः ( धर्मवि १४६ )। णिरागरण न [ निराकरण ] निरास, निवारण, निषेध; (पंचा १७, १६)। णिराय वि [ दे ] अत्यन्त, प्रचुर; ( सुख २, ७ )। णिरालंबण वि [ निरालभ्वन ] श्राशंसा-रहित: ( श्राचा २, १६, १२)। णिरासस देखो णिरासंस; ( ग्राचा २, १६, ६ )। णिरिइ देखो णिरइ; ( सुज १०, १२ )। णिरुत्त वि [निरुक्त ] १ अनुक्त; 'किंतु निरुत्तो भावो परस्त नजइ कवित्तेगां" (सिरि ८४६) । २ व्युत्पत्ति-युक्तः (सिरि ३१)। णिरुत्तिय न [ नैरुक्तिक ] निर्माक्त, व्युत्पत्तिः ''नो कत्थवि नागिति निष्तियं चेइसद्दस्य" ( संवोध १२ )। णिरुद्ध वि [ निरुद्ध ] थोड़ा, संन्निप्त; (सूत्र १, १४, २३)। णिरुवन्ख वि [ निरुपाल्य ] राज्द से न कहा जा सके

वह, अनिर्वचनीय; ( धर्मसं २४१; १३०० )।

णिरूचग वि [ निरूपक ] प्रतिपादक; ( सम्मत्त १६० )। णिव्लिह् सक [ निर्+छिख् ] घिसना। गिल्लिहिजा; \_ ( ग्राचा २, ३, २, ३)। णिवज अक [ नि + सद् ] सोना । चिवजहः ( उत्त २७, y)1 णिवद्द सक [ नि+चर्तय् ] निवृत्त करना। निवदृएजाः ( स्थ १, १०, २१ )। णिवद्यिम वि [ निर्वर्तित ] पका हुत्रा, फलित, सिद्धः (आचा २, ४, २, ३)। णिवय अक [ नि+पन् ] समाना, अन्तर्भृत होना । निव-यंति; (पव ८४ टो )। णिविन्न वि [ निर्विज्ञ ] विशिष्ट ज्ञान से रहित; (तंदु 以()1 णिबुज्भमाण वि न्युद्यमान | नीयमान, जो ले जाया जाता हो वह; ( आचा २, ११, ३ )। णिञ्चह वि [ निच्चष ] वरसा हुआ; ( ग्राचा २, ४, १, 8)1 णिवृदि स्त्री [ निवृति ] परिवेष्टन; ( प्राक्त १२ )। णिचृढ देखो णिव्बृढ; (सूत्र २, ७, ३८)। णिवेसण न [ निवेशन ] गृह, घर; ( उत्त १३, १८ )। णिव्य न निवा छप्पर के उत्पर का खपरेल; ( गांदि १५६)। णिव्यद्विम देखो णिचहिमः ( दस ७, ३३ )। णिञ्चत्त वि [ निर्वर्ट्य ] बनाने योग्य, साध्यः ( प्राक्त २०)1 णिव्याण न [ निर्वाण ] तृष्तिः ( दस ५, २, ३८ )। णिव्यावय वि [ निर्वापक ] त्राग बुमाने वाला; ( सूत्र १, ७, ५)। णिव्चिद् सक [ निर्-। विन्दु ] श्रच्छी तरह विचारना । निव्विंदए; (दस ४, १६; १७)। णि व्विद सक [ निर् + विद् ] वृगा करना । गिविवंदेज; (स्थ्रा१, २, ३, १२)। णिव्यिगइय देखो णिव्यिइय; ( संबोध ५८ )। णिहिन्नगप्पम न [ निर्चिकहपक ] बौद्ध-प्रसिद्ध प्रत्यक्त ज्ञान-विशेष: ( धर्मसं ३१३ )। णिव्यिज्ज थि [ निर्विद्य ] मूलः; ( उत्त ११, २ )। णिन्विह वि [ निर्मृप ] उपार्जितः, "नानिन्त्रिट्ठं लन्भरः" ( पिंड ३७० )।

णिन्त्रिद देखो णिन्त्रिद = निर्+विद्; (सूच १, २, ३, १२)। णिव्विय देखो णिव्विइअ; ( संबोध ५७; कुलक १२)। णिन्त्रिस सक [ निर्+िवश् ] उपभोग करना; (पिंड ११६ टी )। णिव्यिसय वि [निर्वेशक] उपभोग-कर्ता; (पिंड ११६)। णिव्वी स्त्रो [ निर्विकृति ] तप-विशेष; ( संबोध ५७ )। णिव्यीय देखो णिव्यिइअ; ( संबोध ५७ )। **णिव्वीरा** स्त्री [ निर्वीरा ] पुत-रहित विधवा स्त्री; ( मोह 1 (38 णिव्युइकरा स्त्री [ निर्वृ तिकरा ] भगवान सुमतिनाथ की दीना-शिविका; (विचार १२६)। णिव्युड वि [ निर्वृत ] अचित्त किया हुआ; (दस ३, ६; 1 ( 0 णिन्बुड्ड देलो णिबुड्ड । वक्र—णिन्बुड्देमाण; (सुज ६— पत ८०)। संक्र-णिच्युड्ढेता; ( सुज ६ )। णिब्बुदि देखो णिब्बुइ; ( प्राकु ८ )। णिव्यूढ वि [ निर्व्यूढ ] उसी प्रनथ से उद्धृत कर बनाया हुआ ग्रन्थ; ( दसनि १, १२ )। णिब्वेड सक [ निर्+ वेष्ट्य् ] त्याग करना । णिव्वेढेइ; ( सुज २, १)। णिब्वेअ पुं [ निर्वेद ] मुक्ति की इच्छा; ( सम्मत्त १६६)। णिञ्चेद देखा णिञ्चेअ; ( उत्त २६, २ )। णिव्वेहणिया स्त्री [ निर्वेधनिका ] वनस्पति-विशेष: (स्त्र २, ३, १६ )। णिसगा न [ नैसर्ग ] जात्यन्ध की तरह स्वभाव से अज्ञता; (संबोध ५२)। णिसञ्ज पुं. देखो णिसञ्जा; "निसन्ने वियडगाए" (वव 2)1 णिसंग्रम अक [ नि+संद् ] १ वैठना । २ सोना, शयन करना। शिसम्मडः ( से ६, १७ )। हेक्-णिसम्मिउं; (से ५, ४२)। णिसह सक [ नि + सह् ] सहन करना । धिसहइ; ( प्राकृ ७२)। णिसा स्त्री [ निशा ] ग्रन्धकार वालो नरक-भूमि; ( सूग्र १, ५, १, ५)। णिसिय वि [ न्यस्त ] स्थापितः ( धर्मवि ७३ )।

णिसियण न [ निषदन ] उपवेशन; ( पव २ )। णिसीहिअ वि [ नैशोथिक ] निज के लिए लाया गया है ऐसा नहीं जाना हुन्ना भोजनादि पदार्थ; ( पिंड ३३६ )। णिसीहिआ स्त्री [ नैषेधिकी ] १ शव-परिष्ठापन-स्मि, श्मशान-भिमः ( अशा २० )। २ वैटने की जगहः ( राय £3)1 णिसुढ देखो णिसह=नि+सह्। ग्रिस्टइ; (प्राकृ ७२ )। णिसेंग देखो णिसेय; (पंच ५, ४६)। णिसेज्जा स्त्री [निषद्या ] वस्त्र, कपड़ा; ( पव १२७ टो)। णिसेडभ वि [ निषेध्य ] निषेध-योग्यः ( धर्मसं ६६३ )। णिसेव सक [ नि + सेव् ] ग्राचरना । शिसेवए; ( ग्रज्म १७६)। णिसेवग देखो णिसेवय; ( स्त्र २, ६, ५)। णिसेवणा स्त्री [निषेवणा ] सेवा, भजना; ( उत्त ३२, 3)1 णिसेवा स्त्री [निषेवा] जपर देखो; (सम्मत्त १५५; संबोध ३४)। णिस्सक्क सक [ नि-। ध्वष्क् ] कम करना, घटाना। संक्र—निस्सिक्किय; ( भ्राचा २, १, ७, २ )। णिस्सय पुं [ निश्रय ] देखो णिस्सा; ( संबोध १६ )। णिस्साण पुन [दे] वाद्य-विशेष, निशान; ''विजिरनिस्साया-त्ररवगजां" (धर्मवि ५६)। णिस्सिय वि [ निश्चित ] १ निश्चय से बद्धः ( सूत्र्य २, ६, २३)। २ पत्तपाती, रागी; ( वव १)। णिस्सेज्जा देखो णिसेज्जा; (पव १२७)। णिहाय पुं [ निहाद ] अन्यक्त शन्दः ( सुख ४, ६ )। णिहि पुंस्री [निधि ] लगातार नव दिन का उपवास; ( संबोध ५८ )। णिहिस्लय देखो णिहिअ; ( सुख २, ४३ )। णिहीण वि [ निहीन ] न्यून; ( कुप ४५४ )। णिहो स्र [ न्यग् ] नीचे; ( स्त्र १, ५, १, ५ )। णीखय वि [नि:क्षत ] निखिक्ष, संपूर्ण; "नय नीखय-वक्खाणां तीरइ काऊण सुत्तस्त" (विचार ८)। णीम पुं [ नीप ] १ वृत्त-विशेष; २ नं फल-विशेष; ( दस ५, २, २१)। णीमम वि [ निर्मम ] ममत्व-रहित; ( अज्भ १०६ )। णीरसजल न [ नोरसजल ] आयंविल तपः ( संबोध

以写 ) 1 णील वि [ नील ] कचा, श्राद्र ; ( श्राचा २, ४, २, ३)। °केसी स्त्री [ °केशी ] तरुगी, युवति; ( वव ४ )। णीलुय पुं 🕻 दें 🕽 अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 🗟 २१६)। णीवार पुं [ नीवार ] बीहि-विशेष; (सूत्र १, ३, २, 1(38 णीसरण न [ निःसरण ] फिसलन, रपटन; ( वव ४ )। णीसाइ वि [ निःस्वादिन् ] स्वाद-रहितः ( प्रवि १० )। णीसाण देखो णिरुसाण=( दे ); ( धर्मवि ८० )। णीहरू दु अ [ निःस्तत्य ] बाहर निकल कर; ( आचा २, १, १०, ४)। णोहास वि [ निर्हास ] हास-रहित; ( उत्त २२, २८ )। णु अ [ नु ] १ निन्दा-सूचक अव्ययः ( दस २, १ )। २ विशेप; (सिरि ६५१)। णुमन्ज अक [ शी ] सोना। ग्रुमजइ; ( प्राकृ ७४ )। णूतण वि [ नूतन ] नया, नवीन; ( मन ३० )। णूम न [दे] १ कर्म; (सूत्र १, २, १, ७)। २ गर्त, गढहा; ( आचा २, ३, ३, २)। °गिह न [ °गृह ] भूमि-गृह; ( आचा २, ३, ३, १ )। णेआउय वि [ नेतृ ] १ ले जाने वाला; ( सूच्य १, ८, ) ११)। २ प्रग्रोता, रचियता; ( सूच्य १, ६, ७)। णेउणिअ देखो णेउण्णः ( दस ६, २, १३ )। णेत पुं [ नेत्र ] वृत्त-विशेषः ( सूत्र्य २, २, १८ )। णेम पुंन [ दे ] कार्य, काम, काज; ( पिंड ७० )। णेरइअ वि [ नैऋ तिक ] नैर्मृत कोया, दिचया-पश्चिम विदिशा; ( अगु २१५)। णेळय पुं [ दे. नेळन ] रूपया; ( पव १११ )। णेहल वि [ स्नेहल ] स्नेही, स्नेह-युक्त; "पियराइं नेहलाइं, अगुरत्ताओं गिहिस्मीओ" (धर्मवि १२५)। णो अ [दे] इन अर्थी का सूचक अन्यय;--१ खेद; २ च्यामन्त्रेगा; ३ विचित्रता; ४ वितर्क; ५ प्रकोप; (प्राक्त 50)1 णों° पुं [ नृ ] पुरुष, नर; 'खोवावाराभावस्मि अयणहा खिम्म चेव उवलदी" (धर्मेसं १२५३; १२५६)। णोगोण्ण वि [नोगोण] अयथार्थ (नाम); (अगु १४०) | णोज्जग न [ नोयुग ] न्यून युग; ( सुज ११ )।

ण्हाणमिक्टिया स्त्रो [स्तानप्रहिलका] स्नान-योग्य पुष्प-विशेष, मालती-पुष्प; (राय ३४)। ण्हाणिय वि [स्नानित] जिसने स्नान किया हो वह; ✓ (पव ३८)। ण्हु अ [दे] निश्चय-सूचक अञ्चय; (जीवस १८०)। ण्हुहा देखो ण्हुसा; (सिरि २५१)।

#### त

-----

त° देखो तया=त्वच्। °दोसि वि [°दोषिन्] १ वर्म-रोगी; २ कुन्ठी; ( पिंड ४७५ )। तअ देखो तब=तपस्; ( हास्य १३५ )। तइ वि [ तिति ] उतना; ( वव १ )। तइया स्त्री [ तृतीया ] तीसरी विभक्ति; ( चेइय ६८३ )। तउस न [ त्रपुप ] खीरा, ककडी; ( दे ८, ३४ )। तंतवग ) पुं [तान्त्रचक ] चतुरिन्द्रिय जंतु की एक तंतवय ) जातिः ( सुख ३६, १४६; उत्त ३६, १४६ )। तंतिसम न [ तन्त्रीसम ] तन्त्री-शब्द के तुल्य या उससे ि मिला हुआ गीत, गेय काव्य का एक भेद; (दसनि २, तंस पुं [ ज्यंश ] तीसरा हिस्सा; (पंच ५, ३७; ३६; कम्म ५, ३४)। तक्किल स्त्री [दे] कदलो-इन्न, केले का गाछ; ( आचा २, १, ५, ६)। तगरा स्त्री [ तगरा ] एक नगरी का नाम; (सुख २, ८)। तच्छ ) वि [तप्र] छिला हुन्रा, तन्कृत; "ते भिन्न-तिच्छिअ 🕽 देहा फलगं व तच्छा" (सूत्र १, ५, २, १४; १, ४, १, २१; उत्त १६, ६६ )। तज्ज वि [ तज्ज ] उससे उत्पन्नः ( धर्मवि १२७ )। तहिगा ली [दे तहिका] दिगंबर जैन साधु का एक उपकरसा; (धर्मसं १०४६; १०४८)। तद्वि वि [ तिष्टन् ] तन्कृत, कृशता वाला; ( स्त्रा १, ७, तर्ञु पुं [ त्वप्टृ ] ग्रहोरात का वारहवाँ मुहूर्त; ( सुज १०, १३)। तड्डु स्त्री [ तर्दु ] काठ की करछी; ( प्राकृ २० )। तणग वि [तृणक ] तृण का वना हुआ; ( आचा २, २, 3, 28)

तणहार ) पुं[तृणहार] १ तीन्द्रिय जन्तु की एक तणहारय जाति; (उत्त ३६, १३८)। २ वि. वास काट कर वेचने वाला; ( श्रग्रा १४६ )। तणुज देखो तणु-य; (धर्मवि १२८ )। तणुजमम पुं [ तनुजनमन् ] पुलः ( धर्मवि १४८ )। त्युभव देखी त्यु-वभन्न; ( धर्मवि १४२ )। तण्हाह्अ वि [ तृष्णित ] तृषातुरः ( धर्मवि १४१ )। तत्त पुं [तप्त ] १ तीसरो नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ८)। २ प्रथम नरक-भूमि का एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र ४)। तत्तरहसुत्त न [तत्त्वाथंस्त्र ] एक प्रसिद्ध जैन दर्शन-प्रन्यः ( ग्राज्म ७७ )। तत्तिडिंभ न [दे] रँगा हुन्ना कपड़ा; ( गच्छ २, ४१ )। तत्थ देखो तच्च=तथ्य; ( धर्मसं ३०४; गांदि ५३)। तद्दोसि देखो त-द्दोसि=त्वग्दोषिन्। तप देखो तव=तपस् ; ( चंड )। तप्प पुंन [तप्र]नदी में दूर से वह कर अप्राता हुआ काष्ठ-समूह; ( गांदि ५५ टी )। तरवणग न [ दे ] जैन साधु का पाल विशेष, तरपाणी: (कुलक १०)। तभत्ति अ [दे] शीघ, जल्दी; ( प्राक्त ८१ )। तम त्रक [तम्] १ खेद करना। २ सक. इच्छा करना। तमइ; ( प्राकृ ६६ )। तमय पुं [तमक] १ चीथी नरक का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र १०)। २ पाँचवीं नरक-भूमि का एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र ११ )। तमस वि [ तामस ] अन्धकार वाला; ( दस ५,१,२० )। तमल देखो तम=तमस् "श्रंतरिश्रो वा तमसे वा न वदई, . वंदई उ दीसंतो" (पव २)। तमिस पुं [ तमिस्र ] पाँचवीं नरक का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ११)। तमुकाय देखो तमुक्काय; (भग ६, ५—पत २६८)। तम्म देखो तम=तम्। तम्मइ; ( प्राकृ ६६ )। तर अक [तृ] कुशल रहना, नीरोग रहना। त्ररई; (पिंड 1 (038 तरंगलोला स्त्री [तरङ्गलोला] वप्पभद्विस्रि-ऋत एक ब्राद्भुत प्राकृत जैन कथा-ग्रन्थ; (सम्मत्त १३८)। तरंगिणीनाह पुं [ तरिङ्गणीनाथ ] समुद्र, सागरः ( वजा

्रध्हे ) । तरह वि दि ] प्रगल्भ; "तरहो" ( प्राकु ३८ )। तल पुंन [ तल ] १ वाद्य-विशेष; (राय ४६)। २ हथेली, "अयमाउसो करतले" (सूच्य २, १, १६)। ३ ताल वृत्त की पत्ती; (स्था १, ४, १, २३)। "वर पुं [ "वर] राजाने प्रसन्न होकर जिसको रल-जटित सोने का पट्टा दिया हो वह; ( अगु २२ )। तलहिंद्या स्त्री [दे] पर्वत का मूल, पहाड़ के नीचे की भूमी: गुजराती में--- 'तळे टी'; ( सम्मत्त १३७ )। तव देखो थुण । तबइ; (प्राकृ ६७)। तवण पं [ तपन ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ८)। °तणया स्त्री [ °तनया ] तापी नदी; ( हम्मीर १५)। तवणिज्ज पुंन [तपनोय ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३२ )। तवसि देखो तवस्सि; "पयमित्तंपि न कप्पइ इत्तो तवसीया जं गंतुं" ( धर्मिच ५३; १६ )। तविञ वि तिपत तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र ८ )। तसनाडी स्त्री [ त्रसनाडी ] लस जीवों को रहने का प्रदेश जो ऊपर-नीचे मिला कर चौदह रज्जू परिमित है: (पव १४३)। तह ) न [ तथ्य ] १ स्वभाव, स्वरूप; ( सुत्रानि १२२)। तहीय र सत्य वचनः ( सन्त्र १, १४, २१ )। ताअप्प न [ तादात्म्य ] तद्रपूता, अमेर, अभिन्नता; ( प्राकु २४ ) । ताइ वि [ तायिन् ] उपकारी; ( सूत्र १, २, २, १७ )। ताइ पुं [ त्रायिन् ] मुनि, साधु; ( दसनि २, ६ )। ताणव न [ तानव ] कृशता, दुर्बलता; ( किरात १५ )। ताद देखो ताअ=तात; (प्राक्त १२)। तादतथ न [ तादर्थ ] तदर्थ-भाव, उस के लिए; ( श्रावक १२४; १२७ )। ताद्वत्थ न [ताद्वस्थ्य] स्वरूप का श्रम्नंश, वही ्त्र्यवस्था, ग्रभिन्न-रूपता; ( धर्मसं ४०४; ४०५; ४१६ )। तामस न [तामस] १ अन्धकार; २ अन्धकार-समूह; (चेइय ३२३)। तायण न [त्राण ] रक्तपाः ( धर्मवि १२८ )। तार पुं [तार ] १ चौथी नरक का एक स्थान; (देवेन्द्र

१०)। २ शुद्ध मोतो; ३ प्रणव, श्रॉकार; ४ माया-वीज, 'हीं' श्रक्तरः ५ तरगा, तैरनाः ( हे १, १७७ )। तारि वि [ तारिन् ] तारने वाला; ( सम्मत्त २३० )। तारी स्त्री [ तारी ] तारक-जातीय देवी; ( पव १६४ )। 🛶 तारुअ वि [ तार्क ] तारने वाला; ( चेइय ५२१ ) ! तालसम न [ तालसम ] गेय काव्य का एक भेद; (दसनि २, २३)। तालिस देखो तारिस; ( उत्त ५, ३१ )। तावण पुं [ तापन ] चौथी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ८ )। २ वि. तपाने वाला; ( ति ६७ )। तिअ (ग्रप) ग्रक [ तिम्, स्तिम् ] १ ग्रार्ट होना। २ सक. आर्द्र करना। तिग्रहः ( प्राक्त १२० )। तिअससूरि पुं [ त्रिदशसूरि ] वृहस्पति; (सम्मत्त १२०)। तिअसेंद् देखो तिअसिदः ( चेइय ११० )। तिउक्खर न [ त्रिपुष्कर ] वाद्य-विशेष; ( त्र्राज ३१ )। तिउद्द सक [ त्रोट्य् ] १ तोड़ना। २ परित्याग करना। तिउद्विजा; (सूच्य १, १, १, १)। तिउडग पुंन [ त्रिपुटक ] धान्य-विशेष; ( दसनि ६, ५; पव १५६)। तिउर पुं [ त्रिपुर ] ग्रसुर-विशेष; ( ति ६४ )। °णाह पुं [ °नाथ ] वही; ( ति ८७ )। तिंदुग ) पुं [तिन्दुक ] लीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; तिंदुय ∫( उत्त ३६, १३६; मुख ३६, १३६ )। तिगसंपुण्ण न [ त्रिकसंपूर्ण ] लगातार तीस दिन का उपवासः ( संबोध ५८ )। तिगिछायण न् [ तिगिञ्छायन ] गोल-विशेषः ( सुज १०, १६ टी )। तिगिच्छ न [ चैकित्स ] चिकित्सा-शास्त्र; ( सिरि ५६ )। तिगिच्छण न [ चिकित्सन ] चिकित्सा; ( पिंड १८८)। तिगिच्छायण न [ तिगिच्छायन ] गोल-विशेष; ( सुज १०, १६)। तिडुव सक [ ताड्यू ] ताड्न करना। तिडुवइ; ( प्राकृ vξ )1 तिणिस वि [ तैनिशा ] तिनिश-वृत्त-संबन्धी, वेत का; (राय ७४)। तिण्ण ) अक [तिम्] १ आद्रे होना। २ सक. तिण्णाभइ ∫ आर्द्ध करना। तिपपाइ; तिपगाश्रइ; (प्राक्त 1 (80

Ş

तितय देखो तिअय; ( वव १ )। तितियखया देखो तितियखाः ( पिंड ६६६ ) । तित्ति देखो तत्ति=दे; ( तिरि २७; संबोध ६ )। तित्थ न [ तोर्थ ] प्रथम गर्माधर; ( सांदि १३० टी )। तित्यंकर पुं [तीर्थंड्कर] देखो तित्थ-यर; (चेइय ६५१)। तिपन्न देखो ते-इण्ण; (पंच ५, १८)। तिप्प सक [ तिप् ] देना । तिप्पइ; ( पिंड २६७ ) । तिष्प अक [तृप् ] तृप्त होना । वक् — तिष्पंतः ( पिंड 1 ( 083 तिष्प पुंत तिष ] अपान आदि धोने की किया, शौच: (गच्छ २, ३२)। तिष्वण न [ तेपन ] पीड़न, हैरानी; ( सूत्र्य २, २, ५५)। तिप्पाय न [ त्रिपाद ] तप-विशेष, नीवी; ( संबोध ५८)। तिसम सक [तिम् ] १ आर्द्र करना। २ अक, गिला होना । तिम्मइ: (प्राकृ ७४)। संकृ-तिमोउ: (पिंड 340)1 तिया स्त्री [ स्त्रिका ] स्त्री, महिला; "होही तुह तियवज्मा फुडं जन्मो रातिथ में जीवं" ( सुख ४, ६ )। तियाल देखो ते-आलीस; (कम्म ६, ६०)। तिरच्छ देखो तिरिच्छ: ( प्राकु १६: ३८ ) । तिरिः } अ [ तिर्यक् ] तिरछा, टेढ़ा; (प्राक्त ८०; १६)। तिरिअ वि [ तैरश्च ] तिर्यंच का; "तिरिया मगुया य दिव्यगा उवसग्गा तिविहाहियासिया" ( सूत्र १, २, २, १५)। तिरिच्छिय देखो तेरिच्छिय; ( ग्राचा २, १५, ५ )। तिरोहा सक [तिरस् + धा ] अन्तर्हित करना, अदृश्य करना । तिरोहंति; (धर्मवि २४)। तिलगकरणी स्त्रो [ तिलककरणी ] १ तिसक करने की सलाई; २ गोरोचना; (सूत्र १, ४, २, १०)। तिलवही स्त्री [ तिलपर्वटी ] तिल की वनी हुई एक खादा वस्तु; ( पव ४ टी )। तिलुत्तमा देखा तिलोत्तमाः ( सम्मत्त १८८ )। तिवाय सक [ त्रि+पातय् ] मन, वचन ग्रौर काय से नष्ट करना, जान से मार ड़ालना । तिवायए; ( सूत्रं १, १, १, 3)1 तिविकम पुं [ त्रिविकम ] विष्णुकुमार-नामक एक प्रसिद्ध

जैन मुनि; "गहिया नियएहि ( ? तिपएहि) मही, तिविकसो तेया विक्लाच्यो" ( धर्मवि ८६ )। तिसंथ वि [ त्रिसंस्थ ] तीन वार सुनने से अच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला; (धर्मसं १२०७)। तीय न [ त्रेत ] तीन; (सूच्य १, २, २, २३.)। तीरह पुं [ तीरस्थ, तीरार्थ ] साधु, मुनि, अमगा; ( इसनि 2, 8)1 तीसग वि [त्रिंशक ] तीस वर्ष की उम्र वाला: (तंद्र १७)। तुंच न [ तुम्व ] पहिए के वीच का गोल अवयव; ( र्णांदि ४३)। °वीणा स्त्री [ °वीणा ] वाद्य-विशेष: ( राय ४६)। तुंवाग पुंन [ तुम्बक ] कद्दू ; ( दस ५, १, ७० )। तुच्छ पुंस्री [ तुच्छा ] रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथिः ( सुज १०, १५ )। तुडिअ न [ तुटिक ] अन्तःपुर, जनानखानाः (सुज १८— पल २६५)। तुन्नाय देखो तुण्णायः ( गांदि १६४ )। तुण्हि देखो तुण्हि; (प्राकृ ३२)। तुद पुं [ तोद ] प्रतोद, भ्रारदार डंडा; ( सूभ्र १, ५, २, तुन्नण न [तुन्नन] रफू करना; (गच्छ ३,७)। तुन्नार पुं [ तुन्नकार ] रफ़ू करने वाला शिल्पी; ( धर्मवि ७३)। तुष्प वि [दे] वेष्टितः ( अगु २६ )। तुमंतुम पुं दि ] १ त्कार वाला वचन, तिरस्कार-यचन; ( सूत्र १, ६, २७) । २ वाक्-कलहः; "श्रप्पतुमंतुमे" (उत्त २६, ३६)। ३ वि. तूकारे से वात कहने वाला; ( संबोध 1 (09 तुरमणो देखो तुरुमणी; ( सट्ठि ५७ टी ) । तुरयमुह देखो तुरग-मुह; ( पव २७४ )। त्रहक्क पुं तिरुष्क । १ देश-विशेष, तुर्किस्तान; २ वि. तुर्किस्तान का; (स १३)। तुरुणा स्त्री [तुरुना] तौस्न, वजन; (धर्मवि ६)। तुलास्त्री [तुला] १०५ या ५०० पल का एक नाप; (अग्र १५४)। तुबह देखो तुयह। तुबहे; (बब ४)। तुवह पुं [ त्वाचर्त ] शयन, लेटना; ( वव ४ )।

तुसणीअ वि [तूष्णीक ] मौनी; ( अज्भ १७६ )। तुसारअर देखो तुसार-कर; ( ति १०३ )। तुसिण देखो तुसणीअ; (संबोध १७)। तुसिणी त्र [तृष्णीम्] मौन, चुप्पी; "तइत्रा तुसियोए मुंजए पढमो" (पिंड १२२; ३१३)। तुहम पुं [तुहक] कन्द की एक जाति; (उत्त ३६, 1 (33 तुहिणायल पुं [ तुहिनाचल ] हिमालय पर्वतः ( धर्मवि 28)1 तूणय पुं[ तूणक ] वाद्य-विशेष; ( आचा २, ११, १ )। त्यरी स्त्री [ त्वरी ] रहर; ( विंड ६२३ )। तेअवाल देखो तेजपाल; ( हम्मीर २७ )। तेआ स्त्री [तेजा ] पत्त की तेरहवीं रात; (सुज १०, १४)। तेइज्ञग वि [तातींयीक] १ तीसरा; २ ज्वर-विशेष, तीसरे २ दिन पर त्र्याता ज्वर; ( उत्तिन ३ )। तेचत्तारीस देखो ते-आलीस; ( प्राक्त ३१ )। तेज देखो तेज = तेजय । तेजइ; ( प्राकु ७५ )। तेज पुं [ तेज ] देश-विशेष; ( सम्मत्त २१६ )। तेड सक [ दे ] बुलाना । तेडंति; ( सम्मत्त १६१ )। तेणी स्त्री [ स्तेना ] चोर-स्त्री; ( सम्मत्त १६१ )। तेत्तिक (शौ) देखो तेत्तिअ; (प्राक्त ६५)। तेत्तिल न [ तैंतिल ] ज्योतिष-प्रसिद्ध करणा-विशेष; (सूत्रानि ११ )। तेर वि [ त्रयोदश ] तेरहवाँ; ( कम्म ६, १६ )। तेर ( ग्रप ) वि [ त्वदीय ] तेरा, तुम्हारा; (प्राक्त १२०)। तेरच्छ देखो तिरिच्छ = तिर्यच्; ( प्राकृ १६ )। तेरस देखो तेरसम; (कम्म ६, १६; पव ४६)। तेरासि पुं [ त्रैराशिक ] नपुंसक; ( पिंड ५७३ )। तेरिच्छ देखो तिरिच्छ — तिर्यच्; ( पव ३८ )। तेवण्णासा स्त्री [ त्रिपञ्चाशत् ] तेपन, ५३; (प्राकृ ३१)। तेवीसइ स्त्री [ त्रयोविंशति ] तेईस; ( प्राक्त ३१ )। तेवुत्तरि देखो ते-वत्तरिः (कम्म ५, ४)। तेहिय वि [ ज्याहिक ] तीन दिन का; ( जीवस ११६ )। तेहुत्तरि देखो ते-वत्तरिः ( श्रणु १७६ )। तोडर न [दे ] टोडर, माल्य-विशेष; (सिरि १०२३)। तोमर पुंन [दे तोंमर ] मधपुडा, मधुमक्ली का घर; "ग्रह उड्डियाउ तोमरमुहाउ महुमिक्खयाउ सञ्बत्तो"

( धर्मवि १२४ )। °त्ति च्य [ इति ] उपालम्म-स्त्वक च्राव्ययः ( प्राकृ ७८ )।

थ थंग सक [ उद् + नामय् ] ऊँचा करना, उन्नत करना। थंगइ; ( प्राकृ ७५ )। थंडिएल पुं [स्थण्डिल ] कोध, गुस्सा; (स्त्र १, ६, १३)। थंभ पुं रितम्भ विराः "थंभितित्यत्थंभत्यं एइ रोसप्प-सरकलुसिच्चो नाह संगामसीहो" ( हम्मीर २२ )। "तित्थ न [ °तीर्थ ] एक जैन तीर्थ; ( हम्मीर २२ )। थंभणिया स्त्री [स्तम्भनिका] विद्या-विशेषः (धर्मवि १२४)। थक्कव सक स्थापय् स्थापन करना, रखना। थक्कवइ; (आकृ १२०)। थाय सक [ स्ताघ् ] जल की गहराई को नापना । कर्म-थग्धिजए; (पव ८१)। थणय पुं [ स्तनक ] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ६)। थणलोलुअ पुं [ स्तनलोलुप ] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ७)। थणिअ पुं [ स्तनित ] एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ६;२६)। थणिल्ल सक [ चोरय् ] चुराना, चोरी करना। थिएल्लाइ; (प्राक्त ७२)। थप्प सक [स्थापय्] रखना, थप्पी करना। थप्पइ: (सिरि ८६७)। थव्म अक [ स्तभ् ] अहंकार करना । थव्महः, ( स्त्र १, १३, १०)1 थळी स्त्री [स्थळी] ऊँची जमीन; ( उत्त ३०, १७; सुख ३०, १७)। थविर वि [ स्थविर ] वृद्ध, बूढ़ा; ( धर्मवि १३४ )। थागत्त न [दे] जहाज के भीतर घुसा हुआ पानी; (सिरि ४२५)। थाम पुंन [ स्थामन् ] १ बलः; २ प्रायाः; " धा(१था)मो वा परिहायइ गुगागा(१गुगागागा)प्वेहासु अ असत्तो" (विंड ६६४)। थाव सक [स्थापय्] १ स्थिर करना। २ रखना। थावए;

( उत्त २, ३२ )। थिदिणी स्त्री [दे] जन्द-विशेषः, 'धिदिणिच्छंदरासेण' (सम्मत्त १४१)। थिगाल पुंन [ दें ] १ छिद्र; २ गिरने के वाद दुरुस्त किया हुआ गृह-भागः ( श्राचा २, १, ६, २ )। थिज देखो थेज=स्थैर्य; ( संबोध ४६ )। थिवुग पुं [ स्तिवुक ] कन्द-विशेष; ( सुख ३६, ६६ )। थिम्म सक [स्तिम्] १ बार्द्र करना। २ अक. बार्द्र होना । थिम्मइ; ( प्राक्त १२० )। थीहु पुंस्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, ६६ )। थुअ देखो थुण । थुत्रहः ( प्राक्त ६७ )। थुइवाय पुं [ स्तुतिवाद ] प्रशंसा-वचनः ( चेइय ७४४ )। थुल्ल नि [ स्थूल ] मोटा, तगड़ा। स्त्री—°ल्ली; ( पिंड ४२६)। थुव देखो थुण । थुवइ; (प्राक्त ६७)। थूथू च [दे] वृगा-स्चक ऋव्ययः (चंड)। थोक देखो थोकक; (प्राकृ ३८)।

#### द

द्दअ पुंस्त्री [द्वतिका] मसक, चर्म-निर्मित जल-पातः; "दइऐरा वितथसा वा" (पिंड ४२); स्त्री—°आ; ( अशा १५२; पिंडमा १४ )। द्उत्ति ( शौ ) स्र [ द्राण् ] शीम, जल्दी; ( प्राकु ६५ )। दंड पुं दिण्ड ] १ दण्ड-नायक, सेनापति; (वव १)। २ उवालाः; "उतिग्णोदगं तिदंडुक्कलियं फासुयजलंति जइकप्पं" (पव १३६; पिंड १८; विचार २५७)। दंडण न [ दण्डन ] दण्ड-करण, शिचा; ( स्त्र २, २, **८२: ८३)।** दंडपासिग पुं [ दाण्डपाशिक ] कोतवाल; (मोह १२७)। दंडलइअ वि [दण्डलातिक ] दगड लेने वाला; (वव १)। दंडिअ पुं [दण्डिक ] १ सामन्त राजा; (पव २६८)। २ राजकुलानुगत पुरुषः; ( पव ६१ )। ३ दागडपाशिक, कोतवालः ( धर्मसं ५६६ )। दंडिणी स्त्री [दे. दण्डिनी] रानी, राज-पत्नी; (पिंड 400 ) I दंत वि [ इदत् ] दान करता, देता; ( पिंड ५१४ )।

दंत पुं [ दान्त ] दो उपवास, वेला; ( संवोध ५८ )। दंतकार पुं [ दन्तकार ] दाँत बनाने वाला शिल्पी; (ऋगु 1 ( 388 दंतकुंडी स्त्री [ दन्तकुण्डी ] दाह, दंष्याः ( तंदु ४१ )। द्तवक्क पुं [ दान्तवाक्य ] चक्रवर्ती राजा; ( सूत्र १, ६, २२)। दंतवण्ण पुंन [ दे. दन्तपवन ] दतवन; ( दस ३, ६ )। दंतसोहण न [ दन्तशोधन ] दतवन; ( उत्त १९, २७)। दंतिक्कग न [दे] माँसः (धर्मसं १६१)। दंपइ पुंत [ दम्पति ] स्त्री-पुरुष का युगल, पति-पत्नी; "ते दंपईं तह तह धम्मिम्म समुजमा निच्चं" (सिरि २४५ )। दंभग वि [ दश्भक ] दम्भी, ठग; "दंभगो सि निन्भ-च्छिओ" ( सुख २, १७ )। दंसाव सक [दशेय ] दिखलाना । दंसावेइ: (प्राक्त ७१) । दिक्खणापुट्या देखो दिक्खण-पुट्याः (पय १०६)। दग न [ दक ] स्फटिक रतः; ( राय ७५ )। "सोयरिअ वि िशोकरिक । सांख्य मत का अनुयायी; (पिंड ३१४)। द्दगालि स्री [ दे ] वस्त-विशेष, धीया हुत्रा स-दश वस्त्र; ( पव ८४; दसनि १, ४६ टी ) देखो दाढगाळि । दहर पुं दि. दर्दर ] कुतुप आदि के मुँह पर वाँधा जाता कपड़ा; (पिंड ३४७; ३५६; राय ६८; १००)। दहरिगा देखो दहरिया; (राय ४६)। द्दुदुर पुं [ दुर्दुर ] प्रहार, आधात; ( धर्मवि ५५ )। दद्दल वि [ दद्रमत् ] दाद-रोग वाला; ( सिरि ११६ )। द्विभय न [दाभिक ] गोल-विशेष; (सुज १०, १६ द्मण देखो द्मणकः ( राय ३४; प्राक्त १२१ )। दर पून [दर] १ गुफा, कन्दरा; २ गतं, गढ़हा; ''ते य दरा मिंडया ते य" ( धर्मवि १४० )। दरस ( शौ ) देखो दरिस । दरसेदि; ( प्राक्त ६६ )। दिर न [दरो ] कन्दरा, गुफा; "दरीिया वा" ( आचा २, १०, २)। दरिसणिज्ज न [दर्शनीय] १ त्राकृति, रूप; २ त्रव-खोकन; (तंदु ३६)। द्रिसाव पुं [ दर्शन ] दिखावा; ( वव १ )। द्वरव रेश [ द्वद्वम् ] शीध, जल्दी; "दवदवचरा द्वद्वस्स ∫ पमत्तजगा" ( संवोध १४; उत्त १७, ८ ),

"दबदबस्स न गच्छेजा" ( दस ५, १, १४ ), "जह वगादवो वर्गा दवदवस्स जिलियो खगोगा निद्दहइ" ( धर्मवि ८६ )। द्विय न [ द्रव्य ] १ घास का जंगल, वन में घास के लिए सरकार से अवरुद्ध भूमि; (आचा २, ३, ३, १)। २ तृण ग्रादि द्रव्य-समुदायः ( स्त्र २, २, ८ )। दृब्य न द्रिब्य विगयताः "समयम्मि द्व्यसद्दो पायं जं जोग्गयाए रूढो ति, खिरुवचरितो" (पंचा ६, १०)। द्सग वि [दशक ] दश वर्ष की उम्रं का; (तंदु १७)। दसुय पुं [ दस्यु ] चोर, तस्कर; ( उत्त १०, १६ )। दहि लि [ दिध ] १ दही; "जुन्हादहीय महगोगा" ( धर्मवि ५५), "अयं तु दही" (स्अ २, १, १६)। २ तेला, लगातार तीन दिन का उपवास; ( संबोध ५८ )। दा° देखो दग। 'थालग न [ 'स्थालक ] जल से गिला थाल; (भग १५—पत ६८०)। कलस पुं [ कला ] पानी का छोटा घड़ा; 'क्ंम पुं [ 'कुम्म ] जल का घड़ा; °वारग पुं [ °वारक ] जल का पात-विशेष; (भग १५— पत ६८०)। दाइउजय न [ देयक ] पाणि-महरा के समय वधू-वर को दिया जाता द्रव्य; (सिरि ४६६)। दानखन ( अप ) देखो दनखन। दानखनइ; ( प्राकृ 1 ( 388 दाहगालि देखो दहगालि; ( दसनि १, ४६ टी )। दाणपारमिया स्त्री [दानपारमिता] दान, उत्सर्ग, समर्पणः "देंतस्स हिरन्नादी श्रव्भासा देहमादियं चेव। भ्रग्गहविणिवित्ती जा सेट्ठा सा दागापारिमया" (धर्मसं ७३७)। दामण स्त्रीन [ दामनी ] पशु को वाँधने की ड़ोरी; (धर्मवि १४४); स्त्री—°णी; ( सुज १०, ८)। दारुइज्ज वि [दारुकीय ] काष्ठ-निर्मित; °पञ्चय पुं [ °पर्वत ] काष्ठ का बना हुआ मालूम पड़ता पर्वत; (राय ७५)। दाहविय वि. [ दाहित ] जलवाया हुआ, आग जगवाया हुआ; (हम्मीर २७)। दिअ वि [ दित ] छिन्न; ( धम्मो १ )। दिग्गु देखो दिगु; ( त्र्राणु १४७ )। दिइ न् [ द्वप्ट ] प्रत्यक्त या अनुमान प्रमाण से जानने

योग्य वस्तु; (धर्मसं ५१८; ५१६)। 'साहम्मव न [ °साधर्म्यवत् ] श्रनुमान का एक भेदः ( श्रणु २१२)। दिहि स्त्री [ दृष्टि ] तारा, मिला खादि योग-दृष्टि; ( सिरि ६२३)। दित्ति स्त्री [ दोप्ति ] उद्दीपन; ( उत्त ३२, १० )। °हल वि [ °मत् ] प्रकाश वाला; ( सम्मत्त १५६ )। दियाव सक [ दा ] देना । दियावेइ; ( पंचा १३, १२ )। दिवायर पुं [ दिवाकर ] १ सिद्धसेन-नामक विख्यात जैन कवि ग्रीर तार्किक; २ पूर्वधर सुनि; ( सम्मत्त १४१ )। दिन्त्र न [ दिन्य ] १ तेला, तीन दिन का लगातार उप-वास; (संवोध ५८)। २ वि. देव-संवन्धी; "तिरिया मण्या य दिव्नगा, उनसग्गा तिनिहाहियासिया" ( सूच्र १, २, २, १५)। दिस पुं [ दिशा ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। दिसाइ देखो दिसा-दि; ( सुज ५ टी--पत ७८ )। दिस्स वि [ दूर्य ] देखने योग्य, प्रत्यक्त ज्ञान का विषय; (धर्मसं ४२८)। दीव पुं [ द्वीप ] सौराष्ट्र का एक नगर, दीव; ( पव १११)। दीहपिइ देखो दीह-पट्ट; (सिरि १०५)। दु देखो तुः (दे २, ६४)। दुअ न [ द्रुत ] श्रिभनय-विशेष; ( राय ५३ )। दुअर वि [ दुष्कर ] मुश्किल, कठिनाई से जो किया जा सके वह; ( प्राकु २६ )। दुइब्ल ( अप ) वि [ दिचतुर ] दो-चार, दो या चार; ( प्राकु १२० )। दुकाल पुं [ दुष्काल ] अकाल; (सिरि ४१ )। दुक्करकरण न [ दुष्करकरण ] पाँच दिन का लगातार उपवासः ( संबोध ५८ )। द्गसंपुण्ण न [ द्विकसंपूर्ण ] लगातार वीस दिन का उपवास; (संवोध ५८)। दुगुंिक वि [ जुगुप्सिन् ] घृणा करने वाला; ( उत्त २, ४; 8,5)1 दुग्गभम वि [ दुर्गम ] जो कठिनाई से जाना जा सके वह; (धर्मवि४)। दुग्गय न [ दुर्गत ] १ दरिद्रता; २ दुःख; "दोहंतो जिया-दव्यं दोहिच्चं दुग्गयं लहइ" ( संबोध ४ )। दुग्गास न [ दुर्श्रास ] दुमिन्न, अकाल; ( पिंडमा ३३ )।

दुग्घड वि.[. दुर्घट ] ग्र-संगत; ( धर्मवि २७० )। दुच्छडु वि [ दुश्छर्द ] दुस्त्यन, दु:ख से छोड़ने योग्य; ' दुच्छड्डा जीवियासा जं" ( धर्मवि १२४ )। दुन्निकम देखो दोनियकमः; (भग ७, ६ टी—पत्न ३०७)। दुप्पह वि [ दुष्प्रभ ] जो दुःख से सूभ सके वह, दुर्गम; (मोह ७२)। दुप्पाय न [ दुष्प्राप ] तप-विशेष, आयंविल तप; ( संबोध 灯5 ) 1 / दुष्फड वि [दुष्फर] मुश्किली से फटने योग्य; (ति 与も)| दुव्यिळिय न [ दौर्वस्य ] श्रम, थाक; ( ग्राचा २, ३, २, दुक्म वि [ दुग्ध ] १ दोहा हुआ; २ न दोहन; ( प्राक्त ७७ )। दुक्तरग न [ दौर्मास्य ] दुर्भगता, लोक में अप्रियता; ( पिंड ५०२ ) । दुवभाव पुं [ द्विर्भाव ] द्वित्य, दुगुनापन; (चेइय ६६०)। दुक्भूय वि [ दुर्भूत ] दुराचारी; ( उत्त १७, १७ )। दुम्मणिअ न [ दौर्मनस्य ] दुष्ट मनो-भाव, मन का दुष्ट विकार; (दस ६, ३, ८)। दुम्मय पुं [ द्रमक ] भिखारी, भीखमंगा; ( दस ७, १४)। दुस्मारि स्त्री [ दुर्मारि ] उत्कट मारी-रोग; ( संवोध २ )। दुयणु देखो दुअणुअ; ( धर्मसं ६४० )। दुरवगम्म देखो दुरवगमः; (चेइय २५६)। दुरिट्ट न [ दुरिप्ट ] खराव नक्ततः ( दसनि १, १०५ )। दुरिहु न [ दुरिष्ट ] खराव यजन—याग; ( दसनि १, १०५)। दुक्तन वि [ दूरूप ] ग्रशुनि ग्रादि खराव वस्तु; ( सूत्र १, ५, १, २० )। दुरोदर देखो दुरोअर; ( कर्पूर २५ )। दुन्चिहिअ न [ दुर्चिहित ] दुष्ट अनुष्ठानः ( दसचू १, ુ ૧૨) I दुसंथ वि [ द्विसंस्थ ] दो वार सुनने से ही उसे अञ्छी तरह याद करलेने की शक्ति वाला; ( धर्मसं १२०७ )। दुह सक [ दुह् ] द्रोह करना । दुहइ; ( विचार ६४७ )। दुहदुह्ग पुं [दुहदुहक] 'दुह दुह' श्रावाज; (राय १०१ ) । दुहित्ती स्त्री [दोहित्री] लड़की की लड़की; 'पुत्ती तह

दुहित्ती होइ य भजा सवक्की य'' ( श्रु ११७ )। दुहिदिआ ( शौ ) स्त्रो [ दुहितृ ] लड़की; ( प्राकु ६५ )। दूमण वि [ दावक ] उपताप करने वाला; ( सूत्र १, २, २, २७ ) । दूरचर वि [ दूरचर ] दूर रहने वाला; ( धम्मो १० )। दूसग वि [ दूषक ] दूषण निकालने वाला, दोष देखने वाला; (धर्मवि ८५)। दूसण न [ दूषण ] दूषित करनाः ( अन्म ७३ )। दूसाहिअ वि [ दौ:साधिक ] दुसाध जाति में उत्पन्न, अस्पृश्य जाति काः; ( प्राक्त १० )। दूहय देखो दोधअ; ( सिरि ६६१ )। दूहव सक [ दुःखयः ] दूभाना, दुःखी करना । दूहवेइ; (सिरि १६७ )। दे च [ दे ] पाद-पूरक च्यव्यय ; ( प्राक्त ८१ ) । **देव पुंन [ देव ]** एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३)। °**कुरु** स्त्री [ °कुरु ] भगवान मुनिसुत्रत स्वामी की दीचा-शिविका का नाम; (विचार १२६)। °च्छंदय पुंन [ °च्छन्दक ] कमानदार घूमट वाला दिव्य घासन-स्थान; ( त्राचा २, १५, ५)। °तमिस्स पुंन [ °तमिस्र ] स्रन्थकार-राशि, तमस्कायः; (भग ६, ५—पत २६८)। °दिन्ना स्त्री [ °द्त्ता ] भगवान वासुपूज्य की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६ )। °पलिक्खोभ पुं [°परिक्षोभ ] ऋष्णराजि, कृष्यावर्णा पुद्गलों की रेखा; (भग ६, ५—पत्र २७०)। °रमण पुं [ °रमण ] नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पूर्व-दिशा-स्थित एक ऋंजनगिरि; (पव २६६ टी)। °वूह पुं [ °ट्यूह ] तमस्काय; ( भग ६, ५—पत २६८ )। देवंगण न [ देवाङ्गण ] स्त्रर्गः; "दिक्खं गहिउं च देवंगगो रमइ" ( सम्मत्त १६० )। देवंधकार देखो देवंधगार; ( भग ६, ५—पत २६८ )। देवय वि [ दैव्य ] देव-संवन्धी; ( पव १२५ )। देविंदय पुं [देवेन्द्रक] देव-विमान-विशेष; १२५)। देविल पुं [ देविल ] एक प्राचीन ऋषि; ( सम्र १, ३, ४, देव्वजाणुअ }देखो देव्व-ज्ञ; ( प्राङ्ग १८ )। देव्वण्णुअ देस पुं [देश ] एक सौ हाथ परिमित जमीन; "हत्थसय खलु देसो" (पिंड ३४४)। °देस पुं [ °देश] सो हाय

से कम जमीन; (पिंड ३४४)। °राग पुं [ °राग ] देश-विशेष; ( आचा २, ५, १, ७)। देस देखो वेस=द्वेष; ( रयण ३६)। देसराग वि [देशराग] देशराग-देश में वना हुआ; "देसरागािया वा" ( स्राचा २, ५, १,७)। देसिअ वि [ देशिक ] वृहत्दोत-न्यापि, विस्तीर्गा; ( ग्राचा २, १, ३, ७)। देंसिअव वि [ देशितवत् ] जिसने उपदेश दिया हो वह; ( सुअ १, ६, २४ )। दोगुंदय पुंन [दोगुन्दक] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४५)। दोद्धु वि [ दोन्धु ] दोहन-कर्ता; ( दस १, १ टी )। दोनिवक्स वि [ दुर्निक्स ] अत्यन्त कष्ट से चलने योग्य; ( भग ७, ६--पल ३०५)। दोव्वलिय देखो दुव्बलिय; ( म्राचा २, ३, २, ३ )। दोमणस्स न [ दोर्मनस्य ] वैमनस्य, मन की दुष्टताः; (सूत्र २, २, ५२; ५३ )। दोरिया देखो दोरी; (सिरि ह३)। दोसील वि [ दुःशोल ] दुब्ट स्वभाव वाला; ( पव ७३)। दोह सक [ द्रुह्] द्रोह करना । वक्--दोहंत; ( संबोध 8)1 दोहिण्ण वि [ द्विभिन्न ] द्वि-खंड, जिसका दो टूकड़ा किया गया हो वह; (प्राक्त ५१)।

### ध

धंत न [ध्वान्त ] अज्ञान; (देवेन्द्र १)।
धिणिअ पुं [धिनिक ] यवन-मत का प्रवर्तक पुरुष-विशेष;
(मोह १०१; १०२)।
धणु पुंन [धनुस्] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; (विचार १०६; संबोध ५४)। °छ्छ वि [°मत्] धनुष वाला;
(प्राञ्च ३५)।
धिमय वि [धमत ] आग में तपाया हुआ; "धिमयकण्ययं फुंकाए हारविदं हुज्ज" (मोह ४७)।
धमम पुं [धर्म ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३)। २ एक दिन का उपवास; (संबोध ५८)।
धिमि वि [धर्मिन् ] तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध पत्त; (धर्मसं ६६)।
धरिणसिंग पुं [धरिणशृङ्ग ] मेरु पर्वत; (सुज्ज ५)।

धराधीस पुं [ धराधीश ] राजा; ( मोह ४३ )। धरित्ती स्त्री [ धरित्री ] पृथिवी, सूमि; ( श्रु १२७; सम्मत्त २२६)। धरिस सक [ धर्षेय् ] द्धुब्ध करना, विच्लित करना। धरिसेइ; ( उत्त ३२, १२ )। धवल न [ धवल ] लगातार सोलह दिन का उपवास; (संबोध ५८)। धसिअ वि [ धसित ] धसा हुआ; ( हम्मीर १३ )। धाउसोसण न [ धातुशोषण ] त्रायंविल तप; ( संवोध 以5)1 धाडण न [ धाटन ] वाहर निकालना; ( वव ४ )। धाडय वि [दे. धाटक] डाका डालने वाला; "धाडयपुरिसा हया तत्थ" (सिरि ११४६)। धाम पुन [धामन् ] १ आहंकार, गर्वः; २ रस आदि में लम्पटता; ३ वि. गवै-युक्त; ४ रस प्रादि में लम्पट; (संबोध १६)। धारणा स्त्री [ धारणा ] मकान का एक खंभा; ( ग्राचा २, २, ३, १ टी; पव १३३ )। धारा स्त्री [धारा ] मालव देश की एक नगरी; (मोह 55)1 धिइ स्त्री [ धृति ] तेला, लगातार तीन दिन का उपवास; (संबोध ५८)। धी देखो धीआ; "जं मंगलं कुंभनिवस्स धीए मल्लीइ राईसरवंदिश्राए" ( मंगल १२; २० )। धीइ देखो धिइ; "तुच्छा गारवकलिया चलिंदिया दुव्यला य धीईए" (पव ६२ टी )। धीमल न [ धिङ्मल ] निन्दनीय मैंस; (तंदु ३८)। धुअ वि [धूत] १ कम्पित; २ न. कम्प; (प्राक्त ७०)। धुअण देखो धुवण; ( पव १०१ )। धुक्क अक [ क्षुच् ] भूख लगना। धुक्कइ; (प्राकृ E3)1 घुणा देखो घुणणा; ( उत्त २६, २७ )। घुष्प देखो धिष्प। धुष्पइ; ( प्राञ्च ७० )। धुरीण वि [ धुरीण ] धुरन्धर, मुखिया, अगुआ; ( धर्मवि १३६; सम्मत्त ११८)। **धुवण** पुंन [ धूपन ] १ धूप देना; २ धूम-पान; ( दस ३, धुविया स्त्री [ भ्रुविता ] कर्स-विशेष, भ्रुव-वन्धिनी कर्म-

प्रकृति; (पंच ५, ६६)।
भूअ न [ श्रूत ] पहले वँधा हुम्रा कर्म, पूर्व-कर्म; (स्म्र २, २, ६५)।
भूम पुं [ भूम ] १ हींग म्रादि का बधार; (पिंड २५०)।
२ कोध, गुस्सा; ३ वि. कोधी; (संबोध १६)।
भूमा देखो धूमाअ। धूमाइ; (प्राकृ ७१)।
भूयरा देखो धूमाअ। धूमाइ; (प्राकृ ७१)।
भूयरा देखो धूमा; (स्म्र १, ४, १, १३)।
भूलिहडो स्नी [दे] पर्व-विशेष, होली; "धूलिहडोरायत्तणसरिसा सन्वेसि हसण्डिला" (कुलक ५)।
भेडिल्ट्या देखो धोडिल्ट्या; (सुख ३, १)।
भोवण देखो घोअण; (पिंड २३)।

#### प

पअवभ देखो पगवभ=प्रगलभः (प्राक्त ७८)। पइ अ [ प्रति ] १ अपेका-स्चक अन्ययः (दसनि ३, १)। २ लच्य, तर्फ; "भरुयच्छं पइ चिलयं" ( सम्मत्त १४१; धर्मवि ५६)। पइड देखो पगिड; (सिंड ५ टी )। पद्दट्ट वि दि ] प्रेषित, भेजा हुआ; "जह अद्दकुमरमिच्छो ग्रभयपइट्ठं जिगास्स पडिविंबं" ( संवोध ३ )। पइड्डव सक [ प्रति + स्थापय् ] मूर्ति आदि की विधि-पूर्वक स्थापना करना । पइट्ठवेजा; ( पंचा ७, ४३ )। पदद्वा स्त्री [ प्रतिष्ठा ] १ धारणा, वासना; (ग्रांदि १७६)। २ समाधान, शंका-निरास-पूर्वक स्वपन्त-स्थापनः ( चेइय प्रप् )। पइहाण पुं [ प्रतिष्ठान ] मूल प्रदेश; ( राय २७ )। पर्देद्विअ वि [ प्रतिष्ठित ] प्रतिबद्ध, रुका हुन्ना; (म्राचा २, १६, १२)। पइणियय वि [प्रतिनियत ] नियम-संगत, नियमित; (धर्मसं २१६)। पइंण्णि वि [ प्रतिज्ञावत् ] प्रतिज्ञा वाला; "वंधमोक्ख-पइंगियायो" ( उत्त ६, १०; सुख ६, १० )। पइन्न देखी प्ररुण=प्रतीर्या; (पगह २, १ टी-पत १०५)। पइन्नय देखो पइन्नगः (चेइय १६)। पद्भाणाण न [ प्रतिभाज्ञान ] प्रतिभा से उत्पन्न होता ज्ञान, प्रातिभ प्रत्यन्नः ( धर्मसं १२०६ )। पइर सक [ वप् ] वोना, वपन करना। पइरिंति; (ग्राचा २,

१०,२)। भूका--पइरिंसु; ( ग्राचा २, १०, २)। भवि—पइरिस्संति; ( द्याचा २, १०, २ )। कर्म—पइरि-ज्जंति; (स ७१३)। पउथ देखो पागय=प्राकृत; (प्राकृ ५)। पउण अक [ प्रगुणय् ] तंदुरस्त होना, नीरोग होना। "अन्नस्स चिगिच्छाए पउगाइ अन्नो न लोगम्मि" (धर्मसं ११५४)। पउत्त पुं [ पौत्र ] सड़के का सड़का; ( प्राक्त १०; श्र ११७ )। पउत्तु [ प्रयोवतः ] १ प्रयोग-कर्ताः २ प्रेरणा-कर्ताः ३ कर्ताः, निर्माता; स्त्री—°त्ती; (तंदु ४५)। पडमग पुंन [ पद्मक ] केसर; ( दस ६, ६४ )। पडमप्पह पुं [ पद्मप्रभ ] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक जैन म्राचार्य; (विचार ३)। पउमा स्त्री [पद्मा ] १ लच्मी; २ देवी-विशेष; ३ लॉग, लवंग; ४ पुष्प-विशेष, कुसुम्भ-पुष्प; ( प्राक्त २८ )। पउरिस वि [ पौरुपेय ] पुरुष-कृतः "वेदस्स तह यापउ-रिसभावा" ( धर्मसं ८६२ )। पओअ पुं [ पयोद ] मेघ; ( दस ७, ५२ )। पओग पुं [ प्रयोग ] प्रयोजनः ( सूझ २, ७, २ )। पओज देखो पउंज=म + युज्। पत्रोजए; (पव ६४)। पओजग वि [ प्रयोजक ] विनिश्चायक, निर्णायक, गमक; (धर्मसं १२२३)। पओरासि पुं [ पयोराशि ] समुद्र; ( सम्मत्त १७४ )। पओस सक [ प्र+द्विष् ] द्वेष करना । पत्रोसइ; ( सुल १, १४)। पंकज देखो पंक-य; (सम्मत्त ११८)। पंकाभा स्त्री [ पङ्काभा ] चौथी नरक-पृथिवी; ( उत्त ३६, १५५ )। पंचग वि [ पञ्चक ] पाँच (रूपया आदि ) की कीमत का; (दसनि ३, १३)। पंचपुंड वि [ पञ्चपुण्डू ] पाँच स्थानों में पुराडू-चिह ( सफेदी ) वाला; ( पिंडभा ४३ )। पंचमहञ्मूइअ वि [ पाञ्चमहाभूतिक ] पाँच महाभूतों को मानने वाला, सांख्य मत का अनुयायी; ( स्त्र २, १, २०)। पंचवयण पुं [ पञ्चवदन ] सिंह, मृगराज; ( सम्मत्त १३५)।

पंचामय न [ पञ्चामृत ] ये पाँच वस्तु—दही, दूध, धी, जल तथा सक्कर; (सिरि २१५)। पंचाल पुं [पाञ्चाल] कामशास्त्र-प्रग्रेता एक ऋषि; (सम्मत्त १३७)। पंचिया स्त्री [ पिञ्चका ] १ पाच की संख्या वाला; २ पाँच दिन का; (वव १)। पंजर पुंन [ पञ्जर ] १ म्राचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक म्रादि मुनि-गर्गा; २ उन्मार्ग-गमन-निषेध, सन्मार्ग-प्रवर्तन; ३ स्वच्छन्दता-प्रतिषेधः ( वव १ )। पंजरिअ पुं दि ] जहाज का कर्मचारि-विशेष; (सिरि ४२७ )। पंजिञ्ज न [दे] यथेच्छ दान, मुँह-मागा दान; "राय-क़लेसु भमंतो पंजित्रदायां पगियहेइ" (सिरि ११८)। पंडच पुं [दे] ग्रश्व-रत्तक (१); "सिडिसुहडेहिं तासिय-पंडववयगोहिं नरवरो रुट्ठो" (सम्मत्त २१६)। पंडिच्यमाणि वि [पाण्डित्यमानिन्] पंडिताई का श्रिभमान रखने वाला; (चेइय १६)। पंड्रंग पुं [ पाण्डुराङ्ग ] संन्यासी की एक जाति, भस्म लगाने वाला संन्यासी; ( अशा २४ )। पंताव सक [दे] ताड़न करना, मारना। पंतावे; (पिंड ३२५)। पंद्धखार पुं [ पांशुक्षार ] एक तरह का नोन, ऊषर लवण; (दस ३, ८)। पकड वि [ प्रकृत ] १ प्रस्तुत, प्रकान्त; ( भग ७, १०— पत ३२४; १८, ७—पत ३५०)। २ कृत, निर्मित; (भग 25, 9)1 पकड देखो पगड = प्रकट; ( भग ७, १० )। पकप्पणा स्त्री [ प्रकटपना ] कल्पना; (चेइय १४१; भ्रज्क .१४२ ) । पकप्पधारि वि [ प्रकहपद्यारिन् ] निशीथ-सूल का जान-कार; (वव १)। पकप्पि वि [ प्रकित्पन् ] ऊपर देखोः; ( वव १ )। पकिष्पञ्ज वि [ प्रकृष्टिपत ] काटा हुद्या; "एसा प्रजुत्ति-लया एएगा पकंपि (१ कप्पि) आ गोआ" (अज्म १०२)। पिकित्तिअ वि [ प्रकीर्तित ] वर्धितः; ( श्रु १०८ )। पिकदि देखो पगइ = प्रकृति; ( प्राकृ १२ )। पुकिरण न [ प्रकिरण ] देने के लिए फेंकना; (वव १)।

पक्कम सक [प्र-किम्] १ प्रकर्ष से जाना, चला जाना, गमन करना। २ त्र्यकः प्रयत्न करना। ३ प्रवृत्ति करना। पक्कमई; ( उत्त ३, १३ )। पक्कमंति; ( उत्त २७, १४; दस ३, १३)। 'अगुसासगामेव पक्कमे" (स्य १, २, 2, 22)1 पक्रमणी स्त्री [ प्रक्रमणी ] विद्या-विशेष; ( सूत्र २, २, २७)। पव्यत पुं [ पक्ष ] वेदिका का एक भागः (राय ८२)। °वाहा स्त्री [ °वाहु ] वेदिका का एक भाग; (राय 52)1 पक्खंदोलग पुं [ पश्यन्दोलक ] पत्ती का हिडोला; ( राय 90 ) I पक्खर पुं [ प्रक्षर ] चरण, टपकना; ( कर्पूर २६ )। पक्खर पुं [दे] जहाज को रक्ता का एक उपकरणः; (सिरि ३८७)। पविखनाह पुं [ पक्षिनाथ ] गरुड पन्नी; (धर्मवि ८४)। पिक्खअ वि [ पाक्षिक ] स्वजन, ज्ञाति काः; ( पव २६८ )। पक्लेव पुं [ प्रक्षेप ] शास्त्र में पीछे से किसीने डाला हुआ वाक्य; ( धर्मसं १०११ )। "ाहार पुं [ "ाहार ] कवला-हार; ( सूत्र्यनि १७१)। पक्खोड सक [ प्र + स्कोट्य् ] १ खूव काड़ना। २ वारंवार भाड़ना । पक्खोडिजा; वक्--पक्खोडंत; (दस ४,१)। प्रयो-पक्लोडाविजा; (दस ४, १)। पक्खोड पुं [ प्रस्फोट ] प्रमार्जन, प्रतिलेखन की किया-विशेष; (पव २)। पखम (पै) देखो पम्ह=पच्मनः; "पखमलगात्रगा" ( प्राक्त १२४ )। पखोड देखो पक्खोड=प्रस्फोट; ( पव २ )। पगड पुं [ प्रगर्त ] बड़ा गढ़हा; ( घ्राचा २, १०, २ )। पगठभणा स्त्री [ प्रगहभना ] प्रगल्भता, घृष्टता; ( स्त्र १, १०, १७) १ पगिकातु वि [ प्रगल्भितृ ] काटने वाला; "हंता छेता पगब्भित्ता" ( सूत्र १, ८, ५ )। पगय न [ प्रकृत ] १ प्रस्ताव, प्रसंग; ( सूत्र्यनि ४७ )। २ पुं. गाँव का अधिकारी; (पव २६८)। पगय वि [ प्रगत ] संगत; ( श्रावक १८६ )। पगरिअ वि [प्रगळित] गलत्कुष्ठ, कुष्ठ-विशेष की विमारी वाला; (पिंड ५७२)।

पगामसो य [ प्रकासभ् ] ग्रत्यन्त, ग्रतिशय: "पगामसो धुचा" ( उत्त १७, ३)। पगासणा स्त्री [ प्रकाशना ] प्रकटीकरणा; ( उत्त ३२, २ २)। पिगइ देखो पगई; ( संबोध ३६ )। पगिजम अक [प्र+गृध् ] आसक्ति का प्रारंभ करना। पगिज्भिजा; ( उत्त ८, १६; सुख ८, १६ )। पगीय वि [ प्रगीत ] जिसने गाने का प्रारंभ किया हो वह; (राय ४६)। पग्गल वि [ दे ] पागल, उन्मत्त; ( प्राक्त १०६ )। म्नह पुं प्रवह ] खाने के लिए उठाया हुआ भोजन-पानः ( सूत्र २, २, ७३ )। हार सक [प्र+चारय्] चलाना। पचारेइ; (सिरि ४३५ )। म्चार पुं [ प्रचार ] विस्तार, फैलाव; ( मोह २०)। देखो पयार=प्रचार | पचचइग देखो पचचइय = प्रत्यियक; ( मुख २, १७ )। पच इंतिग देखो पच्चंतिय = प्रत्यन्तिकः ( त्राचा २, ३, E १, ५)। पुरुचणुहो देलो पुरुचणुभव। पचगुहोइ; (उत्त १३, २३ )। पच्चवाय पुं [प्रत्यवाय ] १ उपघात-हेतु, नाश का कारणः; ( उत्त १०, ३ )। २ अनर्थः; ( पंचा ७, ३६ )। पच्चाउट्टणया स्त्री [ प्रत्यावर्तनता ] ग्रवाय, निश्रयात्मक मति-ज्ञानः ( गांदि १७६)। पच्चारिअ वि [ प्रचारित ] चलाया हुन्ना; (सिरि ४३६)। पच्चावड पुं [ प्रत्यावर्त ] ग्रावर्त के सामने का श्रावर्त; ् ( राय ३० )। पच्चाह सक [ प्रति + त्रू ] उत्तर देना । पद्याह; ( पिंड ३७८)। पच्चाहर सक [प्रत्या+हः] उपदेश देना। वकु— "पच्चाहरओ वि गां हिययगमगािश्रो जोयगानीहारी सरो" (सम ६०)। पन्मतुत्त किवि [ पश्चान्मुख ] पीछे, पीछे की तरफ; धाव न सत्तर्ठ पए पचाहुत्तं नियत्तो सि" (धर्मवि 1 ( 8 ृ ह्युप्पन्न पुं [ प्रत्युत्पन्न ] वर्तमान काल; ( स्त्र १, २, ३)३, १०)।

पन्चुन्मड वि [प्रत्यद्भट ] त्र्यतिशय प्रवल; (संबोध **५३)।** पच्चुल्लं भ्र [दे. प्रत्युत ] प्रत्युत, उल्लटा; "न तुमं रुट्ठो, पच्चुल्लं ममं पूएिस" (वव १)। पच्छयण देखो पत्थयणः ( मोह ८० )। पच्छाणुताविअ वि [पश्चादनुतापिक ] पश्चात्ताप-युक्तः; (राय १४१)। पिन्छयापिडय देखो पिन्छ-पिडय: ( राय १४० )। पच्छुताव पुं [पश्चादुत्ताप] पछतावा, (सम्मत्त १६०; धर्मवि ३५; १२२; १३०)। पजणण वि [ प्रजनन ] उत्पादकः ( राय ११४ )। प्रजीवण न [ प्रजीवन ] आजीविका; ( पिंड ४७८ )। पज्रहिअ वि [ प्रयूथिक ] यूथ की दिया हुन्रा, याचक-गर्या को अपित; (आचा २, १, ४, २)। पजेमण न [ प्रजेमन ] भोजन-ग्रह्णाः ( राय १४६ )। पज्जणण देखो पजणण; ( स्त्र्यनि ५७ )। पज्जणुओग) पूं [ पर्यनुयोग ] प्रश्न; ( धर्मसं पज्जणुजोग 🗸 २६२ ) । पज्जत्त न [ पर्याप्त ] लगातार चे। तील दिन का उपवास; (संबोध ५८)। पडजित स्त्री [ पर्याप्ति ] १ पूर्ति, पूराताः (धर्मवि ३८)। २ भ्रन्त, भ्रवसान; ( सुख २, ८ )। पज्जलिअ पुं [ प्रज्वलित ] तीसरी नरक-भूमि का एक हरक-स्थानः (देवेन्द्र ५)। पज्जवलीढ वि [ पर्यवलीढ ] भित्ततः ( विचार ३२६ )। परजाय पुं [ पर्याय ] तात्पर्य, भावार्थ, रहस्य; ( सूत्रनि १३६)। पङ्जुसण न. देखो पज्जुसणा; ( धमैवि २१; विचार पउजुसवण पज्जुस्सवण ( ५३१; धर्मवि २१ )। पज्जसण पज्जोय सक [प्र+चोतय ] प्रकाशित करना। वक्-पज्जोयंतः ( चेइय ३२४ )। पज्जोसवण न. देखो पज्जोसवणा; (पंचा १७, ६)। पज्ञभाय न [प्रध्यात ] अतिशय चिन्तनः ( अगु 1 ( 388 पर्भुं भ देखी पज्भुं भ । वक् --- पर्भुं भमाण; ( राय ८३ री )।

वल्ली; (सिरि १६६)। पहुदेवी स्त्री [पहुदेवी ] पटरानी; (सिरि १२१२ )। पद्दसुत्त न [ पद्दसूत्र ] रेशमी वस्त्र; ( धर्मवि ७२ )। पर्दुअ पुंन. देखो पर्दुया; "पर्दुएहिं" ( सुख ६, १ )। पट्टचग देखो पट्टचय; (कम्म ६, ६६ टो )। पृष्ठीवंस पुं [ पृष्ठवंश ] घर के मूल दो खंभों पर तिरहा रखा जाता बड़ा खंभा; (पव १३३)। पडंसुत्त देखो पडिसुदः ( प्राकु ३२ )। पडपुत्तिया स्त्री [ पटपुत्रिका ] छोटा वस्त्र, रुमाल; (संबोध 4)1 पिंड वि [ पिटिन् ] वस्त्र वालाः ( अग्यु १४४ )। पिंड अ पिति दिन अर्थों का सूचक अव्यय;-- १ प्रकर्ष; ( वव १ )। २ संपूर्णता; ( चेइय ७८२ )। पिंडिआइय सक [ प्रत्या+पा ] फिर से पान करना। पडिच्राइयइ; ( दस १०, १ )। पडिआइय सक [प्रत्या + दा ] फिर से प्रहण करना। पडित्राइयइ; (दस १०, १)। पडिआयण न प्रत्यापान | फिर से पान; "वंतस्स य पडिद्यायगां" (दसचू १,१)। पडिआयण न [ प्रत्यादान ] फिर से प्रह्या; ( दसचू १, १)। पडिउज्जम अक [ प्रत्युद्+यम् ] संपूर्ण प्रयत करना। पहिंडजमंति; (चेइय ७८२)। पडिओसह न [प्रत्योषध्र ] एक भ्रोषध का प्रतिपन्नी श्रीषधः (सम्मत्त १४२)। पिंडकाय पुं [ प्रतिकाय ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा; ( चेइय ١ ( يون पडिकिय न [ प्रतिकृत ] ऊपर देखो; ( चेइय ७५ )। पडिकुट्ठेल्लग देखो पडिकुट्ठिल्लगः ( वव १ )। पडिकूळणा स्त्री [ प्रतिकूळना ] १ प्रतिकूल आचरण; २ प्रतिकृत्वता, विरोध; ( धर्मवि ५८ )। पडिकोस सक [ प्रति + क्रुश् ] त्राकोश करना। पडिको-सह; ( सुअ २, ७, ६ )। पिकोह रुं [ प्रतिक्रोध ] गुस्सा; ( दस ६, ५८ )। पडिक्कम पुं [ प्रतिक्रम ] देखो पडिक्कमण; "गिहिपडि-क्रमाइयारागां" ( पव-गाथा २ )। पंडिखलण देखो पंडियंखलण; ( धर्मवि ५६ )।

पिंडरबाय पुं [ प्रतिवात ] १ निरोध, ग्राटकाव; ( दस ५८)। र विनाश; (धर्मवि ५४)। पडिचर सक [प्रति+चर्] परिभ्रमण करना। पडि:::: (सुज १,३)। पिडचोयणा स्त्री [ प्रतिबोदना ] निर्भर्त्सन, निष्दुरता प्रेरणः ( विचार २३८ )। पडिच्छायण न [ प्रतिच्छाद्तुः 🗓 श्राच्छादन, आवर्ष (सुज २०)। पिंडिच्छिय वि [ प्रातीच्छिक ] अपने दीन्ना-गुरु की आह लेकर दूसरे गच्छ के स्राचार्य के पास उनकी स्रनुमति 🤈 शास्त्र पढ़ने वाला मुनिः ( गांदि ५४ )। पडिछाया देखो पडिच्छाया; ( चेइय ७५ )। पडिजायणा स्त्री [प्रतियातना] प्रतिविम्य, (चेइय ७५)। पिंडठाण न [ प्रतिस्थान ] हर जगहः ( धर्मवि ४ )। पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश ] समान, तुल्य; (रः । ( ७३ पडिणिज्जाय सक [ प्रतिनिर्+यापय् ] श्रर्पण करना पडिचिजाएमि; ( गाया १, ७—पत्र ११८ )। पंडितणु स्त्री [प्रतितनु] प्रतिमा, प्रतिविम्य; (चेइ 1 ( ye पडितप्प अक [प्रति+तप्] १ चिन्ता करना। २ खब रखना। पडितप्पई; ( उत्त १७, ५ )। पडिथद वि [ प्रतिस्तव्ध ] गर्वित; ( उत्त १२, ५ )। .पडिदासिया स्त्री [प्रतिदासिका ] दासी; (दस ३, टी )। पिडिधि देखो परिहि; "सूरियपिडिधीतो बहित्ता" (सुः 1 (3 पिंडनियत्ति स्त्री [ प्रतिनिवृत्ति ] वापिस स्त्रौटना, प्रत्या वतनः (मोह ६३)। पिंडन्नव सक [प्रति + ज्ञापय्] १ प्रतिज्ञा कराना। नियम दिलाना। पडिन्नविज्ञा, पडिन्नवेज्ञा; ( दसच्यू २ 5)1 पडिपूयय वि [ प्रतिपूजक ] प्रत्युपकार-कर्ता; ( ह्यू: 义)1 पडिवंध सक [प्रति + चन्ज् ] १ वेष्टन का 🔑 रोकना। पडिवंधइ, पडिवंधंति; (सूत्र्य १, ३, २, १०) ः पडिवंत्र पुं [प्रतिबन्ध ] व्याप्ति, नियम; (धर्मर

```
ः ३११ )।
 ्रिवास वि [ प्रतिवास ] नियत, न्याप्त; ( पंचा ७, २ )।
্রাইমणिय वि [ प्रतिभणित ] १ निराकृत; ( धर्मसं
   ्५०)। २ न. प्रत्युत्तर, निराकरणा; (धर्मसं ६१)।
ैं.डिभिन्न वि [ प्रतिभिन्न ] भेद-प्राप्तः ( पव—गाथा १६ः
   चेइय ६४२)।
पडिभुअंग पुं [ प्रतिशुद्धः ]प्रतिपत्ती भुजंग—वेश्या-संपटः;
  (कपूर २७)।
ं पंडिम वि [ प्रतिम ] समान, तुल्य; ( मोह ३५ )।
 ंडिमंत सक प्रिति+मन्त्रय् उत्तर देना ।पडिमंतेइ; (उत्त
q: 35, E) 1
 ुं डमाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, प्रतिविम्वः (चेड्य
 उडियम्गण न [ प्रतिजागरण ] सम्हाल, खबर; ( धर्मसं
छ १०१३)।
 াভিয়েশ্য ন [ प्रतिकरण ] प्रतीकार, इलाज; ( র্ণিভ
   ३६६)।
्र पंडियरिअ वि [ प्रतिचरित ] तेवित; ( मोह १०५ )।
ृपंडिय।रणा स्त्री [ प्रतिवारणा ] निषेध; ( पंचा १७, ३४)।
 .येडियासूर घक [दे] चिड़ना, गुस्सा करना। क्र-
🖊 पडियास्रेयव्वं न कयाइवि पार्याचाएवि" ( त्र्याक २५,
   58 J. F
 ए निह्नवंसि वि [ प्रतिह्निष्तृ ] रमणीय, सुन्दर; ( ग्रावा
7, 8, 7, 8)1
 ांडिरूबग पुंन [ प्रतिरूपक ] प्रतिविम्न, प्रतिमा; "तिदिसिं
   पडिलंबगा य देवकया" ( आव; वृह )।
  ोडिक्त्र्यणया स्त्री [ प्रतिरूपणता ] १ समानता, सदशता;
   ् समान-वेष-धारणः ( उत्त २६, १ )।
  ार्डेलभ सक [प्रति + लभ् ] प्राप्त करना। पडिलमेज;
   ( उत्त १, ७ )। संक्र—पडिलन्भ; ( स्त्र १, १३, २)।
  ·ভিক্তीण वि [ प्रतिकीन ] अत्यन्त स्रोन; ( धर्मवि ५३)।
  ्रिलेह पुं [ प्रतिलेख ] देखो पडिलेहा; ( चेइय २६६ )।
     इंटेहल्या देखो पिडलेहणा; ( उत्त २६, १ )।
  पच्चाः स्त्री [ प्रतिलेखनो ] साधु का एक उपकरण,
   ···. ं; ( पव ६१ ) l
    y。 ं ंवि [ प्रतिलेखिन् ] निरीक्तकः ( स्त्र १, ३, ३,
  य:1)।
डेवई देखो पडिचया; (पव २७१)।
```

163

```
पडिवज्जणया स्त्री [प्रतिपद्ना] स्वीकार; (गांदि
 २३२)।
पडिवज्जणया स्त्री [प्रतिपादना ] प्रतिपादन; ( ग्रांदि
 २३२)।
पिडवय सक [प्रति+वच् ] उत्तर देना। भवि-पिड-
 वक्खामि; (स्य १, ११, ६)।
पडिवसम पुं [प्रतिवृषम ] मूल स्थान से दो कोस की
 दूरी पर स्थित गाँव; (पव ७०)।
पडिवा देखो पडिवया; ( सुज १०, १४ )।
पडिवाइय देखो पडिवाइ—प्रतिपातिनः; ( गांदि ८१ )।
पडिवाय सक [ प्रति + पाद्यु ] प्रतिपादन करना, निरूपण
 करना। पडिवाययंति; (स्त्र्य १, १४, २६)।
पडिविज्जा स्त्री [प्रतिविद्या ] प्रतिपत्ती विद्या, विरोधी
 विद्या; (पिंड ४६७)।
पडिसंखेव सक [ प्रतिसं + क्षेपय् ] संकेखना, समेटना।
 वकु-पडिसंखेवेमाण; (राय ४२)।
पडिसंध ) सक [प्रतिसं+धा] १ फिर से साँधना। २
पडिसंघया ∫ उत्तर देना । ३ श्रनुकूल करना । पडिसंधए;
  ( उत्त २७, १ )। पडिसंधयाइ; ( सूत्र २, ६, ३ )।
  संकु—पंडिसंधाय; ( स्त्र २, २, २६ )।
पडिसंविक्ख सक [प्रतिसंवि+ईश् ] विचार करना।
 पडिसंविक्खे; (उत्त २, ३१)।
पडिसंडिय वि [ परिशटित ] जो सड़ गया हो, जो विशेष
 जीयों हुआ हो वह; (पिंड ५१७)।
पडिसिद्दिय वि [ प्रतिशब्दित ] प्रतिध्वनि-युक्तः; ( सम्मक्त
  २१५)।
पडिसमाहर सक [प्रतिसमा+ह] पीछे खींच लेना।
 "दिट्ठि पडिसमाहरे" ( दस ८, ५५ )।
पिंडसय पुं [ प्रतिश्रय ] उपाश्रय, साधु-निवास-स्थान; (दस
 २, १ टी )।
पडिसरण न [ प्रतिसरण ] कंकरा; ( वंचा ८, १५ )।
पडिसरोर न [प्रतिशारीर] प्रतिमूर्ति; ''पट्ठविद्यो पडिसरीरं
 व" (धर्मीव ३)।
पडिसवत्त वि [ प्रतिसपत्त ] विरोधी; (दसनि ६, १८)।
पडिसार सक [प्रति+सारय्] खिसकाना, हटाना, अन्य
  स्थान में ले जाना। पडिसारेइ; ( से १०, ७० )।
पडिसार पुं [ प्रतिसार ] अपसारया; ( हे १, २०६ )।
पिंडसारण न [ प्रतिस्मारण ] याद दिलानाः (वव १)।
```

पंडिसाहर सक [ प्रतिसं + ह ] निवृत्त करना । पंडिसाहरेजा; ( सम्र २, २, ८५ )। पिडिसिलोग पुं [ प्रतिश्लोक ] श्लोक के उत्तर में कहा गया श्लोक; (सम्मत्त १४६)। पडिसुणण स्रोन [ प्रतिश्रवण ] १ सुनाना, सुन कर उसका ज़वाब देना, प्रत्युत्तर; (पव २)। स्त्री--°णा; (पव २)। २ अवराः ( पंचा १२, १५)। पडिसुद्ध वि [ परिशुद्ध ] अत्यन्त शुद्धः; ( चेइय ८०७)। पडिसूर पुं [ प्रतिसूर्य ] सूर्य के सामने देखा जाता उत्पा-तादि-स्चक द्वितोय सूर्यः ( अग्रा १२० )। पडिसेग पु [ प्रतिषेक ] नख के नीचे का भाग; ( राय पडिसेहग वि [ प्रतिवेधक ] निपेध-कर्ता; ( धर्मसं ४०; ६१२)। पडिस्सर देखो पडिसर; (पंचा ८, ४६)। पडिस्सुण सक [प्रति+श्र् ] १ सुनना। २ अंगोकार करना। पडिस्सुगांतिः; (सूत्र्य २, ६, ३०)। पडिस्सुगोजाः; ( सूत्र १, १४, ६ )। पडिस्सुगो; ( उत्त १, २१ )। पडिहणिय देखो पडिभणियः ( धर्मसं ७०८ )। पिंडहार पुं [ प्रतिहार ] इन्द्र-नियुक्त देव; ( पव ३६ )। पड्कखेव पुं [प्रत्युतक्षेप ] १ वाद्य-ध्वनिः; २ उत्थापन, उठान; ( अगु १३१ )। पडोयार पुं [ दे ] उपकरणः; ( पिंड २८ )। पढाच सक [पाठय्] पढ़ाना। पढावेइ; (प्राक्त ६०)। संक्-पढाविऊण, पढावेऊण; ( प्राक्त ६१ )। हेक्--पढ।विजं, पढावेडं; ( प्राक्त ६१ )। क्-पढावणिज्ज, पढाविअन्यः ( प्राकृ ६१ )। पढावअ वि [ पाठक ] ग्रध्यापक; ( प्राक्त ६० )। पढाचिअवंत वि [ पाठितवत् ] जिसने पढ़ाया हो वहः ( प्राकु ६१ )। पढाविउ | वि [ पाठियतृ ] ग्रध्यापकः ( प्राकृ ६० )। पढें देखो पढाव । पढेइ; ( प्राकृ ६० )। पण )न [पञ्चक] १ पाँच का समूह; (पंच ३, पणग ) १६)। २ तप-विशेष, नीवी तप; (संवोध ५७)। पणपन्तिय पुं [ पञ्चप्रज्ञप्तिक ] व्यन्तर देवों की एक ं जातिः ( पव १६४ )। पणव पुं [ प्रणव ] खोंकार, 'खों' खन्नर; ( सिरि १६६) ।

पणवीसी ह्यी [पञ्चविंशतिका] पचीस का समूह; (संबोध २५)। पणसुंद्री स्त्री [ पणसुन्द्री ] वेश्या; ( धर्मवि १२७ )। पणाम सक [ उप+नो ] उपस्थित करना । पर्यामेदः, (शक् पणामय वि [ प्रणामक ] १ नमाने वाला; २ पुं राव्द द्यादि विषय; ( सूच्र १, २, २, २७ )। पणिअ वि [ प्रणीत ] रचितः ( सूत्रमि ११२ )। पणिअद्व वि [ पणितार्थ ] चोर; ( दस ७, ३७ )। पणिअसाला स्त्री [ पण्यशाला ] दलार, गुदाम; ( श्राच २, २, २, १० )। पणिद्ध वि [ प्रस्तिगध ] विशेष स्निग्ध; ( अगु २१५ ) 🗄 पणिचइअ वि [ प्रणिपतित ] जिसको नमस्कार किया गुनु हो वह; ''नरपहूर्हि पियावइस्रो ..... वीरो'' ( धर्मवि ३७)। पणिहि पुंस्री [ प्रणिश्वि ] बड़ा निधि; ( दस ८, १ )। पणीहाण देखो पणिहाण; ( म्रात्म ८; हित १५)। पण्णवण वि [ प्रज्ञापन ] ज्ञापक, निरूपक; ( संबोध ५ )। पण्णा स्त्री [ प्रज्ञा ] मनुष्य की दश अवस्थाओं में पाँचाई ग्रवस्था; (तंदु १६)। पण्णारा .वि [ प्रज्ञ ] विद्वानः; ( पंचा १७, २७ )। पण्णासग वि [पञ्चाशक ] पचास वर्ष को उम्र काः (तंदु १७)। पत्तच्छेज न [ पत्रच्छेद्य ] १ बाया से पत्ती वेहहेतु हैं कला; (जंर टी—पत्र १३७)। २ नक्काशीका कामं। खोदने का काम; ( आचा २, १२, १)। पत्तहारय वि [ पत्रहारक ] पत्तों को वेचने का काम करने वाला; ( अगु १४६ )। पत्तेय वि [प्रत्येक ] बाह्य कारणः / गांदि १३०; १३ टो )। पदुग्ग पुंन [प्रदुर्ग] कोट, किला; ( य्राचा २, १०, २)। पप्फुसिय न [ प्रस्पृष्ट ] उत्तम स्पर्श; ( राय १८ )। 🦿 पवंध सक [ प्र + वन्ध् ] प्रवन्ध रूप से ृहना, विस्तार रू कहना । पत्रंधिजाः ( दस ५, २, ८ )। पमद्य वि [ प्रमद्क ] प्रमर्दन-कर्ता; ( दसनि १०, ३० )। पम्माण वि [ प्रम्लान ] १ निस्तेज, मुरभाया हुन्राः, २, फीकापन, मुरम्साना; "पम्हा(श्म्मा) यारुएए लिंगो" (न्हार् 1 (359

'पय वि [ 'प्रद् ] देने वाला; "पीइप्पयं" ( रंभा )। पयइ स्त्री [ प्रकृति ] संधि का अभाव; ( श्राणु ११२ )। पयर अक [प्र+चर्] १ फैलना। २ व्यापृत होना, काम में लगना। पयरइ: ( गांदि ५१ )। पयर देखो पइर=वप्। "कोडंबियो य खित्ते धन्नं पयरेइ" (सुपा ३६०)। · पयर न [ प्रतर ] गणित-विशेष, श्रेग्णी से गुनी हुई श्रेग्णी; ़ ( श्रयु १७३ )। प्यले सक [प्र+चालय्] चलायमान करना, अस्थिर ंज्रना। पयलेतिः ( दसन्वू १, १७ )। प 'ार पुं [ प्रचार ] १ प्रकर्व-प्राप्तिः ( दसनि १, ४१ )। ् त्राचरण, त्राचार; ( दसनि १, १३५ )। पं किम सक [परा+क्रम्] १ जाना। २ आसेवन करना। ३ व्यक. प्रवृत्ति करना। परक्कमे; (दसं ५, १, ६)। परक्किमजा; (दस ८, ४१)। संक्र-परक्कमा; (दस ८, ३२)। परक्कम पुं [ पराक्रम ] गर्त आदि से भिन्न मार्गे; ( दस 隻, 8, 8)1 ृरग वि [ पारग ] परग तृण का वना हुआ; ( आचा २, र, ११, ३; २, २, ३, १४ )। ।र•घ वि [ परार्ध ] महर्घ, महँगा, बहु-मूल्य; ( दस ७, ١ ( ١٤٠٠ ्रिपंडिंिमय वि [:परमधर्मिक ] सुख का अभिलाषी; (दस ४,१)। परिआच देखो परिताव; (दस ६, २, १४)। भ तरिकरम पुन [ परिकर्मन् ] योग्यता-संपादनः ( गांदि २३५)। र्धिरगुब्च अक [ परिश्लुप् ] १ व्याकुल होना । २ सक. सतत भ्रमण करना । वक्र-परिगुज्वंतः ( ठा १०-पत 1 ( ao y परिगू सक [परि+गू] शब्द करना । कवक्र—परिगुन्वंत; (ठा १०-पत ५००)। परिगाय देखो एरिगय; (दस ६, २, ५)। ।रिज्जनन देखो परिजूरियः ( दस ६, २, ८)। परित्ताणंतय पुन [ परीतानन्तक ] संख्या-विशेषः; (अगु **२३४)**। यार्टेसासंखेडजय पुन [ परीतासंख्येयक ] संख्या-विशेष; ्ष २३४)।

परिपिद्धण न [ परिपिद्धन ] पीटना, ताड़न; (वन १)। परिपूणम पुं [ दे. परिपूर्णक ] घी-दूध गालने का कपहा. छानना; ( गांदि ५४ )। परिभवंत पुं [ परिभवत् ] पार्श्वस्थ साधु, शिथिलाचारी मुनि; (वव १)। परिभुत्त ) वि [परिवृत ] वेष्टित, परिकरित; ( श्राचा परिभुय ) २, ११, ३; २, ११, १६)। परियाल देखो परिवार; ( राय ५४ )। परियावक वि [ पर्यापन्न ] लब्ध, प्राप्तः, ( ग्राजा २, १, ह, ६)। परिल्ली देखो परिली = दे; (राय ४६)। परिवय अक [परि+पत् ] तिर्यम् गिरना । परिवयंतिः (राय १०१)। परिवायणो स्त्री [ परिवादनी ] सात तात वाली वीखा; (राय ४६)। परिवील सक [परि-पोडयू] दवाना । संक्-परिवीलि-याणः ( आचा २, १, ८, १)। परिवृत्तिअ वि [ पर्यु पित ] गत, गुजरा हुन्ना; ( आचा २, ३, १, ३ } { परिवृद्ध वि [परिवृद्ध ] १ वलवान् विलिष्ठः (दस ७, २३)। २ माँसल, पुज्दः ( ग्राचा २,४, २,३)। . : परिट्यय पुं [परिट्यय ] खर्चा, खर्च करने का धन; (दस ३, १ टी)। परिसड व्यक [परि+शर् ] उपयुक्त होना। परिसडइ; ( याचा २, १, ६, ६)। परिसाड सक [परि+शाटय्] १ इधर-उधर फेंकना। २ भरना। ३ रखना। "परिसाडिज भोग्रयां" (दस ४, १, २८ )। परिसार्डितिः, भूका--परिसार्डिसः, भवि--परि-साडिस्तंति; ( याचा २, १०, २ )। परिसाडणा स्त्री [ परिशाटना ] वपन, वाना; ( वन १)। परिसाडिय वि [ परिशातित ] गिराया हुन्रा; ( दस ५, १, हई )। परिहरण न [ परिधरण ] वारण करना; ( वव १ )। परिहार पुं [ परिहार ] करण, कृति; ( वव १ )। परिहारिअ वि [ पारिहारिक ] श्राचारवान मुनि, उद्युक्त-विहारी जैन साधु; ( आचा २, १, १, ४ )। पलग न [ पलका ] फल-विशेप; ( श्राचा २, १, ८, £)1

र्लाल वि [ प्रलाल ] प्रकृत खाखा वाखा; ( अगु **१४१)** | पलालग वि [पलालक] पलाल-पुत्राल-का बना हुआ; ( आचा २, २, ३, १४ )। पिळिविद्धंस अक [ परिवि+ध्वंस् ] नष्ट होना । पिलिविद्धं-सिजा: ( अगु १८०)। पव सक [पा] पीना। कु-'अरसमेहा.....अ-पव-' णिज्जोदगा .....वासं वासिहिति" ( भग ७, ६---पत 1 ( yof पच स्त्रीन [ प्रपा ] पानीय-शाला, प्याऊ; 'सहािया वा पवािषा वा" ( आचा २, २, २, १० )। पवरपुंडरीय पुंन [ प्रवरपुण्डरीक ] एक देव-विमान; ( आचा २, १५, २)। पविद्धं स अक [प्रवि+घ्वंस् ] १ विनाशाभिमुख होना। २ विनष्ट होना । "तेषा पर जोषाी पविद्धंसइ, तेषा परं जोग्गी विद्ध'सइ" (ठा ३, १---पत १२३)। पवेस पुं [ प्रवेश ] भींत की स्थूलता; ( ठा ४, २--पल २२५)। पव्यग वि [पार्चक] पर्व--ग्रन्थ--का बना हुन्ना; ( श्राचा २, २, ३, २० )। पव्ययगिह न [ पर्वतगृह ] पर्वत की गुका; ( त्राचा २, ३, ३, १ )। पसङ्भवेय न [प्रसहाचेतस्] धर्म-निरपेत्र चित्त, कदाग्रही मनः ( दसचु १, १४ )। पसट वि [ प्रसद्य ] अनेक दिन रख कर खुला किया हुआ; ( दस ५, १, ७२ )। पहास पुं [ प्रहास ] अइहास आदि विशेष हास्य; ( दस १०, ११ ) । पहेण न [दे] वधू को ले जाने पर पिता के घर दिया जाता जीमन; (श्राचा २, १, ४, १)। पहोइ वि [ प्रधाविन् ] धोने वाला; ( दस ४, २६ )। पहोय ण स्त्रीन [ प्रधावन ] प्रचालनः, 'दंतपहोयगा य" (दस ३, ३)। पाइडि स्त्री [ प्रावृति ] प्रावरत्य, वस्त्र; ( गा २३८ )। पाइन्न देखो पाईण; ( गांदि ४६ )। पाउग्गह पुं [ पतद्ग्रह ] पातः ( ग्राचानि २८८ )। पार्डितिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेषः (राय

١ ( لا لا ال

पाडोस पुं [ दे ] पड़ोस, प्रातिवेश्मिकता; ( श्रा २७ )। पाढोआमास पुं [ पृथगामर्श ] बारहवें छंत्र-प्रनथ का एक भाग: (गांदि २३५)। पामिच्च सक [ दे ] धार लेना । पामिच्चेज; ( आचा २, ४ २, २, ३) 1 पामिन्विय वि दि ] धार लिया हुआ; ( आचा २, १०, पाय वि [ पावय ] पाक-योग्य; ( दस ७, २२ )। पायंजलि पुं [ पातञ्जल ] पतञ्जलि-कृत शास्त्र, पातञ्जल योग-सूल: ( गांदि १६४ ) । पायंत न [पादान्त ] गीत का एक भेद, पाद-वृद्ध गीत; (राय ५४)। पायक देखो पायय=पातक; ( वव १ )। पायपुंछण न [पादपुञ्छन] पात-विशेष, शराव; ( श्राचा २, १०, १)। पारक्किअ देखो पारकः; (माल १६२)। पारय वि [ पारम ] समर्थ; ( घ्राचा २, ३, २, ३ )। पारियल्ल न [ दे. परिवर्त ] पहिए के पृष्ठ भाग की बाह्य परिधि; ( ग्रांदि ४३ )। पालियाय देखो पारिय=पारिजात; (राय ३०) पावरण पुं [ प्रावरण ] एक म्लेच्छ जातिः ( मुच्छ १५२ ) । पासायवडेंसग पुं [ प्रासादावतंसक ] प्रासाद-विशेष; (राय ६६)। पाहुड न [ प्राभृत ] १ क्लेश, कलह; ( कस; वृह १ )। २ दृष्टिवाद के पूर्वी का अध्याय-विशेप; (अया २३४)। ३ सावद्य कमे, पाप-क्रिया; ( आचा २, २, ३, १; वव १)। °छेय पुं [ °च्छेद ] बारहवें अंग-ग्रन्थ के पूर्वीं का प्रकरण-विशेषः ( वव १ )। °पाहृडिआ स्त्री [ °प्रामु-तिका ] दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष; ( अगु २३४ )। पाहुडिआ स्त्री [प्राभृतिका ] १ दृष्टिवाद का छोटा अध्यायः ( अगु २३४ )। २ अचिनका, विलेपन आदिः (वव ४)। पिआसा देखो पिवासा; ( गा ८१४ )। पिण्णिया स्त्री [दे. पिण्यिका] गन्ध-द्रव्य-विशेष, ध्यामक, गन्ध-तृरा; ( उत्तनि ३ )। पिप्पलग वि [ पैष्पलक ] पीपल के पान का वना हुआ; (आचा २, २, ३, १४)।

पियाल पुं प्रियाल । १ वृत्त-विशेष, खिरनी का पेड़: २ न. फल-विशेष; खिरनी, खिन्नी; (दस ५, २, २४)। पिलुंखु देखो पिलंखु; ( याचा २, १, ८, ३)। पिल्ल सक [प्र+ईरय्] १ प्रेरणा करना। २ प्रवृत्त करना। पिल्लेइ; (वव १)। पीण सक [पोनय्] पुष्ट करना । पीर्णातः (राय १०१)। ं पीरिपीरिया स्त्री [ दै ] वाद्य-विशेष; ( राय ४५ )। ,पीलिम वि [पीडायत् ] दाय वाला, दायने से बना हुआ (वस्त्र आदि की आकृति); (दसनि २, १७)। पुगाल पुं [ पुत्रल ] १ वृत्त-विशेष; २ न. फल-विशेष; ३ 🕆 मासः; ( दस ५, १, ७३ )। पुड पुं [पुट ] १ परिमाण-विशेष; २ पुट-परिमित वस्तु; (राय ३४)। पुयली स्त्री [दे] पुत-प्रदेश, कमर के नीचे का भाग; "पुयलिं पप्कोडेमारो" (भग १५—पत्र ६७६)। पुरिसकारिक्षा स्त्री [पुरुषकारिका, 'ता] पुरुषार्थ, प्रयत्नः (दस ५, २, ६)। पुल अक [ पुल् ] उन्नत होना; ( दस १०, १६ )। ेपुलय पुंन [ पुलक ] कीट-विशेष; ( श्राचा २, १३, १ )। -पुस्सदेवय न [ पुष्यदेवत ] जैनेतर शास्त्र-विशेषः ( गांदि 848 ) } श्चिशहिज्ज वि [पूजाहार्यं] पूजित-पूजकः (ठा ५, ३ टी-पल ३४२)। पूइ वि [ पूर्ति ] कुथित, सड़ा हुआ; ( आचा २, १, ८, ४)। 'पिन्नाग पुंन [ 'पिण्याक ] सर्धप-खल, सरसी 🛌 की खली; (दस ५, २, २२)। पूइअ वि [ पूयित ] ऊपर देखो; ( राय १८ )। . पूडम वि [ पूज्य ] पूजा-योग्य, संमाननीय; "जया य पूड्मो होइ पच्छा होइ अपूर्मो" ( दसचू १,४)। पूयह पुं [ पूपिकन् ] हलवाई; ( गांदि १६४ )। ्पूयली स्त्री [दे] रोटी; ( आचा २, १, ८, ६)। चिया स्त्री [पेया] वाद्य-विशेष, वड़ी काहला; (राय ४५)। पेह सक [प्र+ईह् ] १ इच्छा करना, चाहना । २ प्रार्थना करना। पेहेंइ; (दस ६, ४, २)। पोंड न [दे] फूल, पुष्प; "एगं सालियपोंडं वदो आमेलगो होइ" ( उत्ति ३ )। पोट्ट पुं [ पुत्र ] लड़का; "एक्केग्रा चारमडपोट्टेगा" ( वव

१ टी )। पोरिसिमंडल न [पौरुषीमण्डल] एक जैन गास्त्र; (र्यांदि २०२)।

#### 4

फिलिह पुंन [ स्फिटिक ] श्राकाश; ( भग २०, २)। फिलिह न [ दे ] कपास का टेंटा; ( श्रग्रा ३५ टी )। फिलिही देखो फिलही=दे; ( श्रग्रा ३५ टी )। फेल्हसण देखो फेल्लुसण; ( वन ४ टी )।

#### च

वंधय देखो वंधग; ( गांदि ४२ टी )। वंभद्दीविग वि विद्वाहोपिक विद्वाहीपिका-शाला में उत्पन्न; ( गांदि ५१)। वंभद्दीविगा स्त्री [ ब्रह्मद्वीपिका ] एक जैन मुनि-शाखाः ( गांदि ५१ )। वद्धग पुं [ बद्धक ] तूण-वाद्य विशेषः ( राय ४६ )। वरुड पुं [ दे ] शिल्पी विशेष, चटाई बनाने वाला शिल्पी; (अगु १४६)। बल अक [ उबल् ] जलना, गुजराती में 'वळवुं'। वलंति; (हे ४, ४१६)। वहिद्धा अ विहिर्धा ] बाहर की तरफ; (दस २, ४)। वहुआरिआ }स्त्री [दे] बुहारी, माडू; (दे ८, १७ टी)। वहुआरी बहुखज्ञ वि [ बहुखाद्य ] १ वहु-भक्त्य, खूव खाने योग्य; २ पृथुक-चिउड़ा बनाने योग्य; ( आचा २, ४, २, ३ )। वहल पुं [ वहल ] श्राचार्य महागिरि के शिष्य एक प्राचीन जैन मुनि; ( गांदि ४६ )। बहुन्वीहि पुं [ बहुवीहि ] न्याकरण-प्रसिद्ध एक समास; ( अगु १४७ )। वाहुलेर पुं [ वाहुलेय ] काली गौ का वल्र्डा; ( अगु २१७)। विज्ज देखी बीज; ''विज्जं पिव वड्हिया वहवे" (पउम ११, ६६)। विच्योअ पुं [ विच्योक ] काम-विकार; ( श्रग्णु १३६ )।

विरालिया स्त्री [ विरालिका ] स्थल-कन्द-विशेष; (स्राचा

वीअवावय पुं [ वीजवायक ] विकलेन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( अगा १४१ )।
वीभच्छ पुं [ वीभत्स्व ] साहित्य-प्रसिद्ध एक रस; ( अगा १३५ )।
वुआव सक [ वाचय् ] बुलवाना। संकृ—वुआवइता; (ठा ३, २—पत १२८ )।
वुक्क वि [ दे ] विस्मृत; ( वव १ )।
वुक्कास पुं [ दे ] तंतुवाय, जुलाहा; ( आचा २,१,२,२ )।
वेभेल पुं [ वेभेल ] विन्ध्याचल के नीचे का एक संनिवेश; ( भग ३, २—पत १७१ )।
वोहलअ पुं [ कथन ] बोल, वचन; ( गा ६०३ )।

#### H

भइअ न [ भ क ] भागाकार; ( वव १ )। ) वि [ भृतिक ] कर्मकर, नौकर, चाकर; (राय 5 28)1 भंगुरावत पुंन [ मङ्गरावर्त ] पलायनः ( भवि ) । भंडवेआलिअ वि भाण्डवैचारिक ] करियाना वेचने वाला; (अयाु १४६)। भंसग वि [ भ्रंशक ] विनाशक; ( वव १ )। भद्दारु न [भद्रदारु ] देवदारु, देवदार की लकड़ी; ( उत्ति ३)। भायण न [ भाजन ] आकाश, गगनः ( भग २०, २-पत ७७६)। भाव पुं[भाव] महान वादी, समर्थ विद्वान; (दस १, १ मिक्खोंड देखो मिन्छुंड; ( अगु २४ )। भिलगा देखां भिलुगाः ( दस ६, ६२ )। मिलुंग ई [ दे मिलुङ्क ] हिंसक पन्नी; ( राय १२४ )। भीमासुरुक न [भीमासुरोक्त. °रीय ] एक जैनेतर प्राचीन शास्त्र; ( ऋणु ३६ )। भूप देखो भू-वः ( वव १ )। भूमिपिसाय पुं [दे भूमिपिशाच ] ताल इन, ताड़ का पेड़; (दिं ६, १०७) । भेसर्ण देखो भीसणः ( भग ७, ६—पत्र ३०७ )।

#### H

मंडल पुन [मण्डल ] योदा का युद्ध-समय का एक च्यासनः; (वव १)। °पवेस पुं [ °प्रवेश ] एक प्राचीन जैन शास्त्र; ( गंदि २०२ )। मंडलय पुं [ मण्डलक ] एक माप, वारह कर्म-मापकों का एक वाट; (अणु १५५)। मंत वि [ मान्त्र ] मन्त्र-संवन्धी, मान्तिकः; स्त्री--''भंता ठकारपंतिब्व" ( धर्मवि २० )। मंस न [ मांस ] फल का गर्भ, फल का गुद्दा; ( छाचा २, १, १०, ५; ६)। मगदंतिआ स्त्री [ दे. मगदन्तिका ] १ मेंदी का गाछ; र मेंदी की पत्ती; (दस ५, २, १४; १६)। मगरिया स्त्री [ मकरिका ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। मगुंद देखो मउंद = मुकुन्द; ( उत्तनि ३ )। मग्ग पुं [ मार्ग ] १ आकाशः (भग २०, २—पत ७७५)। २ आवश्यक-कर्मे, सामायिक आदि षट्-कर्मे; (अग्रा ३१)। मग्गणया स्त्री [मार्गणा ] ईहा-ज्ञान, ऊहापोह; (गांदि १७५)। मच्छ पुंन [ मत्स्य ] मत्स्य के द्याकार की एक वनस्पति-( याचा २, १, १०, ५; ६)। मच्छंडी स्त्री [ मत्स्यण्डो ] शक्रर; ( अया ४७ )। मज्जार पुं [मार्जार] वायु-विशेष; (भग १५-४) ६५६)। मज्भअ पुं [ दे ] नापित, नाई; ( दे ६, ११५ )। मडुय पुं [ दे- मडुक ] वाद्य-विशेप; (राय ४६ )। मणुई स्त्री [ मनुजी ] मनुष्य-स्त्री, नारी, महिला; ( गां 🛹 १२६ टी )। मत्थय पुंन [ मस्तक ] गर्भ, फल आदि का मध्य भाग-श्रन्तःसारः ( श्राचा २, १, ८, ६)। मधुघाद पुं [ मधुघात ] एक म्लेच्छ-जाति; (मृच्छ १५२)। ममाय वि [ दें ] यहचा करना। ममायंति; ( दस ६,४६) । मल सक [ मल् ] धारण करना; ( भग ६, ३३ टी—पल 850)1 मल्ल सक [ मल्ल् ] ऊपर देखो; ( भग ६, ३३ टी )। मिल्लि वि [ मिल्लिम् ] धारण-कर्ता; ( भग ६, ३३ टी )। महिल स्त्री [ महिल ] पुष्प-विशेष; ( भग ६, ३३ टी )।

वितस्य गोल काः ( गांदि ) ्रधन-स्थान; २ र्जा; (रंभा)। . 850)1 महावय वि वर्तक] प्रतिजागरक पूर्ण, सो ताँत वाली वीया; महिय वि/[दे] चूर्ण किण 'वाटेलु'; "पक्तिवत्तं संच्यन् ] महावत, हस्तिपक; (राय वणणं न दिः बुतने का हा महाविजय ] एक देव-विमान; ( आचा महिद वि [ माहेन्द्र ] १ महेन्द्र-संबन्धी; २ उत्पात विशेष; ( अणु २१५ )। महिसिअ वि [ मिरिपिक ] भैंस वाला, भैंस चराने वाला; (अगु १४४)। महोरगकंड पुं [ महोरगकण्ठ ] रत्न-विशेष; (राय ६७)। माउआपय न [ मातृकापद ] मूलाचर, 'अ' से 'ह' तक के अन्तरः ( दसनि १, ८ )। माडंविय वि [ माडम्विक ] चित्र-मंडप का श्रध्यत्तः 🙀 राय १४१ टी )। माडर इंस्री [ माठर ] माठर-गोल में उत्पन्न; ( गांदि 1 ( 38 माणी ख़ी [मानिका] २५६ पर्लो का एक माप; ( अर्था १५२ )। मार पुं [ मार ] मिया का एक लक्त्या; ( राय ३० )। लच पुं [ मालच ] म्लेच्छ-विशेष; श्रादमी को उठा ले जाने वाली एक चोर-जाति; ( वव ४ )। माहिदफल न [ माहेन्द्रफल ] इन्द्रयवः; ( उत्ति ३ )। मिअ पुं मिग हिरिगा के अपकार का पशु-विशेष जो हरिया से छोटा श्रीर जिसका पुच्छ जम्या होता है। °लोमिश्र वि ['लोमिक ] उसके वालों से वना हुन्ना; (अया ३५)। मउ वि [ मृदु ] मनोज्ञ, सुन्दर; "मिउमद्दवसंपन्ने" ( गांदि ં ધ્ર ) । ·जकार पुं [ मुञ्जकार ] मूँज की रस्ती वनाने वाला िशिल्पी; ( ऋषा १४६ )। ्र पुं [ मुकुर ] दर्पण; ( दे १, १४ )। क्कालिञ्ज वि दि विन्यन-मुक्त किया हुन्या, ग्र-नियन्तितः (दे १, १५६ टी )। मुक्केल्लय देखो मुक्क=मुक्तः ( अणा १६८ )। मुख पुं [ मुख ] १ एक म्लेच्छ-जाति; ( मुच्छ १५२ )।

२ गाड़ी के अपर का ढक्कन; ( अया १५१ )। मुद्धिक्का स्त्री [दे] हिक्का, हिचकी; (दे ६, १३४)। मुणिअ वि [ दे. मुणिक ] ग्रह-गृहीत, भूताविष्ट, पागल; (भग १५--पल ६६५)। मूलगत्तिआ स्त्री [मूलकर्तिका ] मूले की पतली फाँक; (दस ५, २, २३)। मूलवेलि स्त्री [ दे. मूलवेलि ] घर के छप्पर का ग्राधार-भूत स्तम्भ-विशेष; (ग्राचा २, २, ३, १ धी; पब १३३)। मेज्ज न [मेय] मान, वाँट, जिससे मापा जाय वह; ( अया १५४)। मेरु पुं [ मेरु ] पर्वत, कोई भी पहाड़; ( आचा २, १०, मेहा स्त्री [ मेथा ] अवग्रह-ज्ञान; ( गांदि १७४ )। मैरेअ न [ मैरेय ] मच विशेप; ( माल १७७ )।

#### य

°याचदट्ट वि [ याचद्र्थ ] यथेष्ट, जितने की भ्रावश्यकता हो उतना; ( दस ५, २, २ )।

र भ्र दि निश्चय-सूचक भ्रव्ययः ( दसनि १, १५२ )। रइअ वि [रिचत ] महल आदि की पीठ-भित्तिः; ( अणु १५४)। रउस्सल वि [रजस्वल ] रजो-युक्त, धूलि-युक्त; (भग ७, ७--पत ३०५)। रंग वि [ राङ्ग ] रँगा हुआ, रँग कर बनाया हुआ; (दसनि २, १७ )। रंधण न [ रन्यन ] पाक-यह, रसोई-घर; ( ग्राचा २,१०, 1 ( 88 रक्खोचग वि [ रक्षोपग ] रज्ञरण में तत्पर; (ुराय ११३)। रयणी स्त्री [रजनी] ग्रोषधि-विशेष--१ पिंडदारु; २ हरिद्रा, हल्दी; ( उत्तनि ३ )। रिंछ पुँस्री [दे ]:लम्बा मधुर शब्द; ( माल्ने ६० )। रविगय न [रविगत] जिस पर सूर्य हो वह नज्ञतः (वव 3)1 रस पुन [ रस ] निष्यन्द, निचोड़, सार; (दसनि ३,१६)।

रहिअ वि [ रहित ] एकाको, अकेला; ( वव १ )। राइ वि [ राजिन् ] शोभने वाला; ( निच्नू १६ )। रायनीइ स्त्री [राजनीति ] राजा की शासन करने की रीतिः ( राय ११७ )। राहुह्य न [ राहुह्त ] जिसमें सूर्य या चन्द्र का ग्रह्ण हो वह नज़ल; (वव १)। रुक्क न [दे] वैल भ्रादि की तरह शब्द करना; ( श्रयाु 1 (35 रुव ) सक [दे] पीसना। रुवंति, रुव्वंति; भूका-रुच्च रिचिसु, रुचिसु; भवि-रुचिस्तंति, रुचिस्तंति; (धाचा २, १, ६, ५)। रुते देखो रिते; (वव ४)। रवणा स्त्री [ रोवणा ] त्रारोपणा, प्रायश्चित्त का एक भेदः (वव १)। रुहण न [ रोधन ] निवारण; ( वव १ )। रूढ वि [ रूढ ] उगा हुन्ना, उत्पन्न; ( दस ७, ३५ )। रेवइनक्खत्त पुं [रेवतीनक्षत्र ] स्रार्थ नागहस्ती के शिष्य एक जैन मुनि; ( यांदि ५१ )। रेवइय पुं [ रेवतिक ] स्वर-विशेष, रैवत स्वर; ( श्रणु १२५)। रेवय पुं [ रैवत ] स्वर-विशेषः ( अगु १२७ )। रोअ सक [ रोचय् ] निर्णय करना । रोत्रप्रः; ( दस ५, १, · 66 ) 1 रोम न [ रोम ] खान में होता लवया; ( दस ३, ८ )। रोवण न [ रोपण ] वपन, बोना; ( वव १ )।

ল

लंख सक [लड्ड़] १ माँगना, तोड़ना। २ कलंकित करना। कर्म—लंख्जिइ; (दसनि ८, १४)। लक्खण न [लक्षण] कारण, हेतु; (दसनि ४, १४)। लय पुं [लय] तन्ली का स्वन-विशेष। "समन [ सम गेय काव्य का एक भेद; (दसनि २, २३)। लाइम वि [ल्ड्य] काटने योग्य; (दस ७, ३४)। लाइल्लोइय न [दे] गोमय द्यादि से भूमि का लेपन द्याद्र-खड़ी द्यादि से भींत द्यादि का पोतना; (राय ३५)। लाड वि [दे] शेव्ठ, उत्तम; (द्याचा २, ३, १, ५)। प्राप्त का लास्य] नाचना। लासंति; (राय १०१)।

लिंब वि [ दे ] 🛶 लिप्यासण न [ लिप्यान्या का युद्ध-समय का एक ं 'श्रवेश | एक प्राचीन हद्द ) । लुद्ध पुन [ लोध ] नार-विशेप; () लुण न [ लवण ] लावएय, शरीर-का कर्म-मापकी का लूसय वि [लूपक] १ परिताप-कर्ता; (े ४)। २ चोर, तस्कर; (वव ४)। लूह पं [ रूझ ] मुनि, साधु, श्रमणा; ( दसनि २, ६ )। लेप्पकार पुं [ लेप्यकार ] शिल्पि-विशेष, राज; ( ऋगु 1 ( 388 लेपा स्त्री [ लेपन-क्रिया; ( उत्त १६, ६५ )। लेवाड वि [ लेपऋत् ] लेप-कारकः ( वव १ )। लेसा स्त्री [ लेश्या ] न्वाला; ( राय ५६; ५७ )। लोग पुं [लोक] मान-विशेष, श्रेणी से गुणित प्रतर; ( अया १७३ )। शयत देखो शयय; ( अया ३६ )। **ळोगुत्तर** पुं [ लोकोत्तर ] १ मुनि, साधुः, २ नः जिन-शासन्, / जैन सिद्धान्तः ( अया २६ )। लोगुत्तरिअ वि [ लोकोत्तरिक ] १ साधु का; २ जिन-शासन काः ( अया २६ )। लोभणय वि [लोभनक ] लोभी; ( आचा रि, १६) लोय न [ दे ] सुन्दर भोजन, मिष्टान्न; ( ग्राचा २, १, ४; लोहिच्च पुं [ लोहित्य ] स्राचार्य भ्तदिन्न के शिष्य ए जैन मुनि; ( गांदि ५३.)।

व

वहर देलो वेर = वैर; (हे १, १५२)।
वंत वि [ वान्त ] पतित, गिरा हुआ; (दस ३, १ टी)
वंदर देलो वंद=वृन्द; (प्राप्र)।
वगा देलो वक = वाक्य; "मुद्धा मर्गाति आहलं वहु वग्रे जालं" (रंभा)।
वगाचूिलआ स्त्री [ वर्गचूिलका ] एक प्राचीन जैन यन् (ग्रांदि २०२)।
वगाण न [ वलान ] बकवाद; (रंभा)।
वग्र वि [ वैयाध ] व्याध-चम का बना हुआ; (आचा २, ५,१,५)।

वात्स्य गोल का; ( गांदि ४८)। प्राकृता; ( रंभा )। महावय वि, वर्तक | प्रतिजागरक, शुश्रुपा-कर्ता; ( वव १ )। बहिय कि दे विज्ञा किया हुआ, पिसा हुआ; गुजराती में 'वाटेलं': "पिक्खत्तं सिहणाविद्यं लोगां" ( स २६४ )। वण्णं न [ दे. व्यान ] बुनना । °साला स्त्री [ °शाला ] बुनने का कारखाना: (दस १, १ टी )। णिम. ) देखो वणोमयः ( दस ५, १, ५१ )। २ दरिद्र, र्बणीमग ∫निर्धन; ( दस ४, २, १० )। प्रणण पुं[ वर्ण ] पंचम अगदि स्वर। °सम न [ °सम ] गेय काव्य का एक भेद; (दसनि २, २३)। चपु देखो चड=वपुस्; ( वव १ )। वद्या स्त्री [ वत्र ] उत्रत भू-भाग, टेकड़ा, सँची समीत; (भग १५--पत ६६६)। प्रियण पुंत [ दे ] १ केदार वाला देश; २ तट वाला देश; (भग ५, ७--पल २३८)। रंपी देखो बप्पा=वप्र; (भग १५-पन ६६८)। ाप्पु देखो चड = वपुस्; (भग १५ -- पल ६६६)। रग न [ बरक ] महामूल्य पाल, कोमती भाजन; ( आचा ु २, १, ११, ३ )। वि सक विष् देना। ववदः (वव १)। कर्म--उप्पदः (ऋग ४१)। प्रतिथंभ वि [ व्यवस्थित ] जिसने व्यवस्था की हो। वह: ्दसनि ४, ३५ )। ास सक वियम + सो । १ करना । २ करने की इच्छा ःरना । ववसइ; ( राय १०८ ) । <sup>ते</sup> वायसभा स्त्री [ब्यवसायसभा ] कार्य करने का थान, कार्योक्तयः (राय १०४)। 😁 न्दार पुं [ ब्यवहार ] १ पूर्व-प्रन्थ; २ जीतकल्प सूत्र; ३ ्र ज्यस्तः, ४ मार्ग, रास्ताः, ५ त्राचरणः, ६ ईप्सितव्यः, वंव १)। ्रक्रण न [ व्यापरण ] व्यापृत-क्रिया, व्यापार; ( वव 1 ( 8 क्रिलिअ वि वात्रिलत । १ वात्ल वना हुन्ना; १ ैं। स्तिकः; ( दसनि १, ६६ )। ंडिअ वि विपासत ] प्रकट किया हुआ; ( वव १ )। न्तयगवंस पुं [ वाचकवंश ] एक जैन मुनि-वंश; ( गांदि ે ૫૦ ) ા

वायव्य वि वायव्य व वायव्य कोण काः २१५)। वालग न [ वालक ] पाल-विशेष, गौ आदि के वालों का वना हुआ पात; (आचा २, १, ५, १)। वालि वि [वालिन्] १ केश वाला; २ पुं. कपि-राज; (अगु १४२)। वासण न [ वासन ] वासित करना; ( दसनि ३, ३ )। वासवद्ता स्त्री [ वासवद्ता ] राजा चंडप्रद्योत की पुली ग्रौर उदयन-वीगावत्सराज-की पत्नी: ( उत्ति ३ )। वाहड वि दि ] भृत, भरा हुआ; 'बहुवाहडा अगाहा" (दस ७, ३६)। विभाह सक [व्या + ख्या ] व्याख्या करना। कर्म -विद्याहिज्जंतिः ( गांदि २२६ )। विउच्माअ यक [ ब्युद्र+भ्राज् ] शोभना, दौपना, चम-कना। वकु-विउद्भाएमाणः (भग ३, २--पत्न १७३ )। विउच्भाभ सक [ ब्युदु+भ्राजय् ] शोभित करना । वक्क-विजन्भाएमाणः (भग ३, २)। विउस सक [ ब्युत्+स्ज् ] फेंकना । विउसिजाः ( श्राचा २, ३, २, ५), विउसिरे; ( ग्राचा २, १६, १)। विउसिरणया देखो विउसरणया; ( राय १२८ टी )। विउह सक [ ब्यूह् ] प्रेरणा करना। संकृ—विउहित्ताण; (दस ५, १, २२)। विविका वि दि । संस्कृत, सुधारा हुआ; (दस ७, 83)1 विकिर सक [वि+क] विखेरना। कवकु-विकिरि-झमाण; (राय ३४)। विविक्ती स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेषः ( राय ४६ )। विच्व पुन [दे] व्यूत, बुनने की किया; (राय ६२)। विजय पुं [ विजय ] भ्राश्रय, स्थान; ( दस ६, ५६ )। विजया स्त्री [ विजया ] भगवान शान्तिनाथ की दीन्ना-शिविका; (विचार १२६)। विजोजण न [ वियोजन ] वियोग, विरह; ( मोह ६५ ) । विज्ञाल ) न [ दे. विजल ] कर्दम, पंक, कादो; (त्र्राचा २, ृ विज्जुल) १, ५, ३; २, १०, २)। विडंब सक [ वि + डम्बय् ] विवृत करना, फैलानो । विडं-वेइ; (भग ३, २—पत १७३)। विण्णत्ति स्त्री [विज्ञिप्ति] विज्ञान, निष्यीय; (यांदि

```
विणाण न [विज्ञान] ग्रवाय-ज्ञान, निश्रयात्मक ज्ञान;
(गांदि १७६)।
विदार देखो विड्डार; (वव १)।
विनिज्ञमा सक [विनि+ध्यै] देखना। विनिज्ञमाए; (दस
५,१,१५)।
विपरिकम्म न [विपरिकर्मन्] शरीर की ग्राकुञ्चन-
प्रसारण ग्रादि किया; (ग्राचा २,८,१)।
विष्फाल पुं[दे] प्रच्छा, प्रभः (वव १ टी)।
विष्फालणा स्त्री [दे] जपर देखो; (वव १ टी)।
```

```
वियद्व अक [वि+वृत्] बरतना, होना। हेर्के पर्
त्तपः; (आचा २, २, २, ३)।
विरुट्छ पुं [तान ] विस्तार, फैलावः; (वय ४)
विलंबणा स्त्री [विडम्बना ] निर्वर्तना, बनावट, कृतिः;
(अगा १३६)।
विलंबिन [विलम्बन्] १ सूर्यने भोग कर छोड़ा हुअन्वलः; २ सूर्य जिस पर हो उसके पीछे का तीसरा नक्ति (वव १)।
विवित्त वि [विविक्तः] १ विवेक-युक्तः; २ संविम, भव-भीकः
(वव ४)।
```

इत्र गुज्जरदेसंतग्गयराधणपुरियावासिया सेडिसिरितिकमचंदतयाुजम्मेया यायव्यायरयातित्थाववएया किलकाया-विस्सविज्जालयम्मि सक्कयपाइग्रसत्थन्भावएया पंडिश्रहरगोविन्द्दासेया विरङ्ग्रम्मि पाइअसद्-महण्णवाहिहायाम्मि श्रहिहायागंथिम्म परिसिटसद्संकलयां समत्तं।

# अग्रिम ग्राहकों के मुबारक नाम

नाम । ंकलकत्ता। ्रांबाव् डारुचंदजी वहादूरसिंहजी सिघी। ,, वीजराजजी कोठारी। े,, वनश्यामदासजी विङ्ला। ,, रावतमछजी भैक्षरानजी हाकिम। ,, अगरचंदजी भैरोदानजी सेठिया। " रायकुमारसिंहजी। हस्तमलजी लखमीचंदजी। " लखमीचंदजी साहेला। हैं।उ करमचंद डोसाभाई। ,, सुमेरमलजी सुराना । ., सरवसुखजो पूनमचंदजी। ाव जगत्पतिसिंहजी दूगड़ । ,, पूरणचंदजी नाहार। ्र, रिखवचंदजी दूगड़। शेठ मणिलाल स्रजमल की कम्पनी। ӆ देवकरणभाई गोकलदास । ,, मगनमलजी कोठारी। वावू बुद्धिसिंहजी वोथरा। ,, अमरचंदजी वोथरा। " रावतमलजी हरिचंद्रजी वोथरा। ,, सुगनचंदजी रूपचं३जी रामपुरिया। ,, लखमीचंदजी नेमचंदजी। " धनराजजी सिपानी। " गुलावचंदजी भूरा। " जसकरणजी ड्रागा। "ऋदिकरणजी कन्हैयालालजी। १ वावू वहादूरचंदजी खजानची। १ शेठ सिवदानमलजी कोठारी। ,, केशवजीभाई नेमचंद । ,, धारशीभाई अमूलख। े इंदरजोभाई सुन्दरजी।

वापी। नाम।

१ शोठ दलपतभाई प्रेमचंद कोरडीया।

१ ,, हरजीवनदास डाह्याभाई।

१ ,, फूलचंदभाई वनमाळीदास:

१ वाबू सोहनलालजी दूगड़।

१ ,, पन्नालालजी करनावट।

१ कोठ लीलाधरभाई हीराचंद।

१ ,, हकमीचंदजी धारशी लाठिया।

१ ,, हीरालाल गिरधरलाल।

# बम्बई

२'५ शेंठ गिरधरलाल त्रिकमलाल कोठारी " जोवतलाल परतापशो। अमथालाल चुनीलाल। २५ हीरालाल असृतलाल। १० मंत्री, गोडीजी का उपाश्रय्। ८ शेष्ठ प्रेमचंद्भाई। ,, फूलचंद मूलचंद्। " पनेचंद् गोमाजी। ,, ककलमाई भूधरदास वकील) माणेकलाल जेठाभाई। भोलाभाई जैसिंगभाई। व्रेमजीभाई नागरदास। गांडमलजी गुमानमलजी। प्रेमचंद्भाई भवेरचंद। " सोमचंद्रभाई भोतमचंद्र। ५ मंत्री, श्रीशास्तिनाथजी ज्ञान-भण्डार । ५ शेठ कल्याणजी खुशालचंद। -५-मंत्री, वेरावल जैन ज्ञान-वर्धक शाला प्रशेठ लीलाधरभाई नेमचंद्।

### DUE DATE

रोठ वृन्दावनदास द्यालजी "देवीदास लखमीचंद्र। तुलसीदास मोनजी कराणी। रंगछोडदास दोषकरण । मोतोलालभाई मूलजी। ओतमचंद होरजी। " जमनादास खुशालचंद। "मंगलदास मोतीचंद। " सवचंदभाई कचराभाई। ,, रामाजी पद्माजी। चुनीलाल चीरचंद। ,, अमृतलाल मोहनलाल। वरजीवनदास मूलचंद। ज़िकमलाल वीरचंद। स्रोमचंद् धारशो । ,,) रतनचंद नेमचंद। ्र 📆 लालभाई हाराचंद । नेरपतलाल उत्तमचंद । " चत्रुमुज बोरखंद । " शांतिदास खेतसी। जीवराज्यस्रोतीचंद। जगमोहनदास ओतमचंद। माणेकलाल प्रस्तोतमदास । १ हरखचंद मकनजी। पानाचंद् वालजो। **१** चीमळाळ डाह्याभाई। जेसंग्रेभाई वालाभाई। Ş भवेरवंद परमाणंद भणसाली। 8 मीरारजी मूळजो प्रागजी। देवीदास कानजी। ळाळजो रामजी।

धर्मशी त्रिकमजी।

नेरीत्तमदास मगनलाल।

Ş

१ शेठ लख्लुभाई मगनचंद।

१ मंत्री, मोहनलालजी जैन सेंट्रल लाइत्रेरी।

नाम।

१ शेठ नाथाजी गुलावचंद।

१ ,, होरालाल लब्लुभाई।

१ "भायचंद अमूलख।

# बिकानेर।

११ शेंठ चांदमलजी ढ़ढ्ढा, सी. आई. ई.।

१० ,, फूलचंदजी भावक।

६ ,, हीरालालजो हजारोमलजो ।

५ 🔐 मंगलचंदजी भावक।

५ ,, श्रीपूज्य भट्टारक जिनचारित्रसूरीश्वरजी ।

३ शेठ जतनमळजी कोठारी।

२ ,, राजमलजी ढ़ढ्ढा।

### अहमदावाद।

४० शेठ आणंद्जी कल्याणजी की पेढ़ी। २० ,, शित्रलाल हरिलाल सत्यवादी।

### प्रकीएँ।

१ शेंठ जीतमळजी हमोरमळजी, व्यावर।

१ ,, जुहारमजी शेषमलजी, व्यावर ।

१ मंत्री, जैन श्रेयस्कर मंडल, ग्हेसाणा।

१ ,, श्रजिनद्त्तस्रिज्ञान-भंडार, पुरतः

१ " श्रीजिनकृपाचंदस्रि-ज्ञान-भंडार इंदोर।

र "शेठ दामोदरदास जगजीवन, दामनगर।

१ 🦙 शेठ वेळजी डुंगरशी, नाना आसंवीया 🗆

🤋 " पंन्यास श्रीमेरुविजयजी।

२ " मुनिराज श्रीकपूरविजयजी।